







# श्रीमद्भागवत श्रीधरी (भावार्थदीपिका) टीका

सम्पादक

### पाण्डेय रामतेज शासी

----

सहायक सम्पादक

पं विनध्येश्वरीप्रसाद मिश्र साहित्याचार्य। पं युगलिकशोर द्विवेदी विचार्णव।

पं॰ राजाराम पागडेय व्याकरणाचार्य।

-+-

प्रकाशक

पं॰ राधमोहन पाण्डेय

पण्डित-पुस्तकालय, राजादरवाजा, वारागासी।



Slat Sibil Blaidddisional I

श्रीगणेशाय नमः ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ सचिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे ॥ तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः ॥ १ ॥ यं प्रव्रजंतमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव ॥ पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभृतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि ॥२॥ नैमिषे स्तमासीनमभिवाद्य महामतिम् ॥ कथाऽमृतरसास्वादकुशलः शौनकोऽब्रवीत् ॥ ३ ॥ शौनक उवाच ॥ अज्ञानध्वांतविध्वंस कोटिस्र्यसमप्रम ॥ स्ताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम् ॥४॥ भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान् ॥ मायामोहनिरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम् ॥५॥ इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्रासुरतां गतः ॥ क्वेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने कि परायणम् ॥६॥ श्रेयसां यद्भवेच्छ्रेयः पावनानां च पावनम् ॥ कृष्णप्राप्तिकरं शश्वत्साधनं तद्भदाधुना ॥७॥ चिंतामणिलोंकसुखं सुरद्वः स्वर्गसंपदम् ॥ प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठं योगिदुर्लभम् ॥ ८ ॥ प्रीतिः शौनक चित्ते ते ह्यतो विन्म विचार्य च ॥ सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनम् ॥ ९ ॥ मक्त्यीघवर्धनं यच कृष्णसंतोषहेतुकम् ॥ तदहं तेऽभिघास्यामि सावधानतया ऋणु ॥ १० ॥ कालव्यालमुखग्रासत्रासनिर्णाशहेतवे ॥ श्रीमद्भागवतं शास्तं कलौ कीरेण भाषितम् ॥११॥ एत-समादपरं किंचिन्मनःशुद्धयै न विद्यते ॥ जन्मांतरे भवेत्पुण्यं तदा भागवतं लभेत् ॥१२॥ परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके ॥ सुधाकुंमं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन् ॥ १३ ॥ शुक् नत्वाऽवदन्सर्वे स्वकार्यकुशलाः सुराः ॥ कथासुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम् ॥ १४ ॥ एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम् ॥ प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम् ॥ १५ ॥ क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ॥ ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान्जहास इ ॥१६॥ अभक्तांस्तांश्व विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् ॥ श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामिष दुर्लमा ॥१७॥ राज्ञो मोचं तथा वीच्य पुरा घाताऽपि विस्मितः ॥ सत्यलोके तुलां बद्ध्वाऽतोलयत्साघनान्यजः ॥ १८ ॥ लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् ॥ तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः ॥१९॥ मेनिरे भगवद्भूपं शास्त्रं भागवतं कलौ ॥ पठनाच्छवणात्सद्यो वैकुंठफलदायकम् ॥२०॥ सप्ताहेन श्रुतं चैतत्सर्वथा म्रुक्तिदायकम् ॥ सनकाद्यैः पुरा श्रोक्तं नारदाय दयापरैः ॥२१॥ यद्यपि ब्रह्मसंबंधाच्छ्रतमेतन्महर्षिणा ॥ सप्ताहश्रवणविधिः कुमारैस्तस्य भाषितः ॥ २२ ॥ शौनक उवाच ॥ लोकविग्रहम्रुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च ॥ विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह ॥२३॥ सत उवाच ॥ अत्र ते कीर्तियव्यामि भक्तियुक्तं कथानकम् ॥ शुकेन मम यत्र्रोक्तं रहः शिव्यं विचार्यं च ॥ २४ ॥ एकदाऽपि विशालायां चत्वार ऋषयोऽमलाः ॥ सत्सं-गार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम् ॥२५॥ कुमारा ऊचुः ॥ कथं ब्रह्मन्दीनमुखः कुतिथन्तातुरो भवान् ॥ त्विरितं गम्यते कुत्र कुत्थागमनं तव ॥२६॥ इदानीं शून्यिचचोऽसि गतिवचो यथा जनः ॥ तदेवं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम् ॥२७॥ नारद उवाच ॥ अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति ॥ पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा ॥२८॥ इरिचेत्रं कुरुचेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् ॥ एवमादिषु तीर्थेषु अममाण इतस्ततः ॥ २९ ॥ नापत्र्यं कुत्रचिच्छर्म मनःसन्तोपकारकम् ॥ कलिनाऽधर्ममित्रेण धरेयं बाध्यतेऽधुना ॥३०॥ सत्यं नास्ति तपः शौचं दया दानं न विद्यते ॥ उदरम्भरिणो जीवा वराकाः क्टभाषिणः ॥३१॥ मंदाः सुमंदमतयो मन्दभाग्या ह्युपद्धताः॥ पाषण्डनिरताः संतो विरक्ताः सपरिग्रहाः ॥३२॥ तरुणीप्रश्वता गेहे क्यालको बुद्धि-दायकः ॥ कन्याविक्रयिणो लोभाइम्पतीनां कल्कनम् ॥३३॥ आश्रमा यवनै रुद्धास्तीर्थानि सरितस्तथा ॥ देवतायतनान्यत्र दुर्ध्देर्नष्टानि भूरिशः ॥ ३४ ॥ न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सिक्कयो नरः ॥ किलदावानलेनाद्य साधनं भस्मतां गतम् ॥ ३५ ॥ अट्टशूला जनपदाः शिवशुला द्विजातयः ॥ कामिन्यः केशशूलिन्यः सम्भवन्ति कलाविद् ॥३६॥ एवं पश्यन्कलेदीपान्पर्य-टन्नवनीमहम् ॥ याम्रुनं वटमापन्नो यत्र लोला हरेरभृत् ॥३७॥ तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रृयतां तन्म्रुनीश्वराः ॥ एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा ॥३८॥ बुद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्व-सन्ताबचेतनी ॥ शुश्रवंती प्रवोधन्ती रुद्ती च तयोः पुरः ॥३९॥ दशदिच्च निरीक्षन्ती रक्षितारं निजं वपुः ॥ वीज्यमाना शतस्त्रीमिर्वोध्यमाना सुदुर्धुदुः ॥४०॥ दशदिच्च सोऽहं कौतकेन तदंतिकम् ॥ मां दृष्टा चोत्थिता बाला विद्वला चात्रवीद्वचः ॥४१॥ बालोवाचं ॥ मो मो साघो क्षणं तिष्ठ मिचतामपि नाशय ॥ दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाऽघदरं परम् ॥ ४२ ॥ बहुधा तव

11 3 1

बाक्येन दुःखशान्तिभैविष्यति॥ यदा भाग्ये भवेद्धिर भक्तस्य दर्शनं तदा ॥४३॥ नारद उवाच ॥ कासि त्वी काविमौ चेमा नार्यः काः पद्मलोचनाः ॥ वद देवि सविस्तारी स्वस्य दुःखस्य कारणम् ॥४४॥ बालोबाच ॥ अहं भक्तिरिति ख्याता हमी मे तनयौ मतौ ॥ ज्ञानवैराग्यनामानौ कालयोगेन जर्जरौ ॥४५॥ गङ्गाद्याः सरितश्रेमा मत्सेवार्थं समागताः॥ तथापि न च मे श्रेयः सेविता-याः सुरैरपि ॥४६॥ इदानीं शृणु मद्वार्तां सचित्तस्त्वं तपोधन ॥ वार्ता मे वितताप्यस्ति ताः श्रुत्वा सुखमावह ॥ ४७ ॥ उत्पन्ना द्राविडे साऽहं वृद्धिं कर्णाटके गता ॥ क्वचित्क्वचिन्महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता ॥४८॥ तत्र घोरकलेयोंगात्पाखण्डेः खंडितांगका ॥ दुर्वलाऽहं चिरं जाता पुत्राम्यां सह मंदताम् ॥४९॥ वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी ॥ जाताऽहं युवती सम्यक् प्रेष्ठरूपा तु सांप्रतम् ॥५०॥ इमौ तु शयितावत्र सुतौ मे क्लिक्यतः श्रमात् ॥ इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया ॥५१॥ जरठत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता ॥ साडहं तु तरुणी कस्मात्सुतौ वृद्धाविमी कुतः ॥५२॥ त्रयाणां सहचारित्वाद्वैपरीत्यं कुतः स्थितम् ॥ घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति ॥ ५३ ॥ अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा ॥ वद योगनिधे घीमन् कारणं चात्र किं भवेत् ॥५४॥ नारद उवाच ॥ ज्ञानेनात्मिन पश्यामि सर्वमेतत्तवानचे ॥ न विषादस्त्वया कार्यो हिरः शं ते किरिष्यति ॥५५ ॥ सूत उवाच ॥ क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमूचे मुनीक्वरः ॥ नारद उवाच ॥ शृणुब्वाविहता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः ॥५६॥ तेन छप्तसदाचारो योगमार्गस्तपांसि च॥ जना अघासुरायन्ते शास्त्रपुरकर्मकारिणः ॥५७॥ इह सन्तो विषी-दंति प्रहृष्यन्ति ह्यसाधनः ॥ धत्ते धैर्यं तु यो घीमान् स धीरः पंडितोऽथवा ॥ ५८ ॥ अस्पृश्याऽनवलोक्येयं शेषभारकरी धरा ॥ वर्षे वर्षे क्रमाञ्जाता मंगलं नापि दृश्यते ॥५९॥ न त्वामपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यित सांप्रतम् ॥ उपेक्षिताऽनुरागांधैर्जरत्वेन संस्थिता ॥६०॥ बुन्दावनस्य संयोगात्पुनस्त्वं तरुणी नवा ॥ घन्यं बुन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यित यत्र च ॥ ६१ ॥ अत्रेमौ याहकाभावात्र जरामिप मुख्यतः ॥ किश्चिदात्मसुखेनेह प्रमुप्तिर्मन्यतेऽनयोः ॥६२॥ श्रीभक्तिरुवाच ॥ कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्यशुचिः कलिः ॥ प्रवृत्ते तु कलौ सर्वसारः कुत्र गतो महान् ॥६३॥ करुणापरेण हरिणाऽप्यधर्मः कथमीच्यते ॥ इमं मे संशयं छिघि त्वद्वाचा सुखिताऽस्म्यहम् ॥६४॥ नारद उवाच ॥ यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः अवणं कुरु ॥ सर्वं वच्यामि ते मद्रे क्रमलं ते गमिष्यति ॥६५॥ यदा मुकुंदो भगवान् चमां त्यक्त्वा स्वपदं गतः॥ तहिनात्कलिरायातः सर्वसाधनबाधकः॥६६॥ दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवच्छरणं गतः॥ न मया मारणीयोऽयं सारंग इव सारस्रक् ॥६७॥ यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना ॥ तत्फलं लभ्यते सम्यक्ली केशवकीर्तनात् ॥६८॥ एकाकारं किं दृष्ट्वा सारसत्सारनीरसम् ॥ विष्णुरातः स्थापित-बान्कलिजानां सुखाय च ॥६९॥ कुकर्माचरणात्सारः सर्वतो निर्गतोऽधुना ॥ पदार्थाः संस्थिता सूमौ बीजहीनास्तुषा यथा ॥ ७० ॥ विश्वभागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने ॥ कारिता कण-लोभेन कथासारस्ततो गतः ॥७१॥ अत्युग्रभूरिकर्माणो नास्तिका रौरवा जनाः ॥ तेऽपि तिष्ठंति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः ॥ ७२ ॥ कामक्रोधमहालोभतृष्णाच्याकुलचेतसः ॥ तेऽपि तिष्ठंति तपसि तपःसारस्ततो गतः ॥७३॥ मनसञ्चाजयाञ्चोभाद्रभात्पाखंडसंश्रयात् ॥ शास्त्रानभ्यसनाच्चैव घ्यानयोगफलं गतम् ॥ ७४ ॥ पंडितास्तु कलत्रेण रमंते महिषा इव ॥ पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदश्वा मुक्तिसाधने ॥७५॥ नहि वैष्णवता कुत्र संप्रदायपुरःसरा ॥ एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसारः स्थले स्थले ॥ ७६ ॥ अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूपणम् ॥ अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः ॥ ७७ ॥ सत उवाच ॥ इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता ॥ भक्तिरूचे वचो श्रुयः श्रूयतां तच्च शौनक ॥ ७८ ॥ भक्तिरुवाच ॥ सुर्वे त्वं हि घन्योऽसि मद्भाग्येन समा-गतः ॥ साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम् ॥७९॥ जयित जगित माया यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमैकं केवलं चाकलय्य ॥ ध्रुवपदमि यातो यन्क्रपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्म-पुत्रं नताऽस्मि ॥८०॥ इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये भक्तिनारदसमागमो नाम प्रथमोऽच्यायः ॥१॥ नारद उनाच ॥ वृथा खेदयसे नाले अहो चितातुरा कथम् ॥ श्रीकृष्ण-चरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति ॥१॥ द्रौपदी च परित्राता येन कौरवककमलात् ॥ पालिता गोपसुंदर्यः सः कृष्णः क्वापि नो गतः ॥२॥ त्वं तु मक्तिः प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका ॥

श्रीवरी

200 2

2 11

1211

त्वयाऽऽहृतस्तु भगवान् याति नीचगृहेष्वपि ॥३॥ सत्यादित्रियुगे बोधवैराग्यौ युक्तिसाधकौ ॥ कलौ तु केवला मक्तित्रं सायुज्यकारिणी ॥४॥ इति निश्चित्य चिद्रपः सद्रूपां त्वां ससर्ज ह ॥ परमानन्दचिन्मृतिं सुन्दरीं कृष्णवन्लभाम् ॥५॥ बद्ध्वांजलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा ॥ त्वां तदाऽऽज्ञापयत्कृष्णो मद्भक्तान्पोषयेति च ॥६॥ अङ्गीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नोऽभृद्धरिस्तदा ॥ मुक्ति दासीं ददौ तुम्यं ज्ञानवैराग्यकाविमौ ॥७॥ पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोषि च ॥ भूमौ भक्तिविपोषाय छायारूपं त्वया कृतम् ॥८॥ मुक्ति ज्ञानं विरक्ति च सह कृत्वा गता भुवि ॥ कृतादिद्वापरस्यांनं महानन्देन संस्थिता ॥९॥ कलौ मुक्तिः श्वयं प्राप्ता पाखण्डामयपीडिता ॥ त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुण्ठं पुनरेव सा॥१०॥ स्मृता त्वयाऽपि चात्रैव मुक्तिरायाित याित च॥ पुत्रीकृत्य त्वयेमौ च पार्श्वे स्वस्यैव रिक्षतौ ॥११॥ उपेक्षातः कलौ मन्दौ बुद्धौ जातौ सुतौ तव ॥ तथापि चितां सुंच त्वसुपायं चिन्तयाम्यहम् ॥ १२ ॥ कलिना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने ।। तिस्मिस्त्वां स्थापिष्यामि गेहे गेहे जने जने ॥१३॥ अन्यधर्मास्तिरस्कृत्य प्रस्कृत्य महोत्सवान् ॥ तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये ॥१४॥ त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यंति कलाविह ॥ पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमंदिरम् ॥१५॥ येषां चित्ते वसेद्धक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी ॥ न ते पग्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः ॥१६॥ न प्रेतो न पिशाचो वा राज्ञसो वा सुरोऽपि वा ॥ भक्तियुक्तमनस्कानां स्पर्शने न प्रश्चर्मवेत् ॥ १७ ॥ न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा ॥ हरिहिं साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः ॥ १८ ॥ नृणां जन्मसहस्रेण भक्तौ प्रीतिहिं जायते ॥ कलौ भक्तिः कलौ भक्तिर्भवत्या कृष्णः पुरः स्थितः ॥ १९ ॥ भक्तिद्रोहकरा ये च ते सीदंति जगत्त्रये ॥ दुर्वासा दुःखमापनः पुरा भक्तिविनिदकः ॥ २० ॥ अलं व्रतेरलं तीर्थेरलं योगैरलं मर्खेः ॥ अलं ज्ञानकथालापैर्भक्तिरेकैव मुक्तिदा ॥२१॥ सत उवाच ॥ इति नारदिनणीतं स्वमाहात्म्यं निशम्य सा ॥ सर्वागपुष्टियुक्ता च नारदं वाक्यमब्रवीत् ॥२२॥ ॥ श्रीमक्तिरुवाच ॥ अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मिय निश्रला ॥ न कदाचिद्विमुश्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा ॥ २३ ॥ कृपालुना त्वया साधो मद्राधा ध्वंसिता क्षणात् ॥ पुत्रयोश्रेतना नास्ति ततो बोधय बोधय ॥२४॥ छत उवाच ॥ तस्या वचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः ॥ तयोर्वोधनमारेमे कराग्रेण विमर्दयन् ॥२५॥ मुखं संयोज्य कर्णांते शब्दमुचै : समुचरन् ॥ज्ञान प्रबुद्धचतां शीघं रे वैराग्य प्रबुद्धचताम् ॥२६॥ वेदवेदांतघोषेश्व गीतापाठैर्मुहुर्मुहुः ॥ बोद्धचमानौ तदा तेन कथंचिचोत्थितौ वलात् ॥२७॥ नेत्रैरनवलोकंतौ जुम्भन्तौ सालसाबुभौ॥ बकवत्पिलतौ प्रायः शुष्ककाष्ट्रसमांगकौ ॥२८॥ ज्ञुत्चामौ तौ निरीच्येव पुनः स्वापपरायणौ ॥ ऋषिश्वितापरो जातः कि विधेयं मयेति च ॥२९॥ अहो निद्रा कथं याति वृद्धत्वं च महत्तमम् ॥ चितयन्त्रिति गोविंदं स्मारयामास भार्गव ॥३०॥ व्योमवाणी तदैवाभूनमा ऋषे खिद्यतामिति ॥ उद्यमः सफलस्तेऽत्र भविष्यति न संशयः ॥३१॥ एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचार ॥ तत्ते कर्माभिषास्यंति साधवः साधुभूषणाः॥३२॥ सत्कर्मणि कृते तस्मिन्सिनद्रा वृद्धताऽनयोः॥ गमिष्यति क्षणाद्भक्तिः सर्वत्र प्रसरिष्यति॥३३॥ इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्सर्वेरिप विश्रुतम्॥ नारदो विस्मयं छेमे नेदं ज्ञात-मिति बुवन् ॥३४॥ नारद उवाच॥ अनयाऽऽकाशवाण्याऽपि गोप्यत्वेन निरूपितम्॥ किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत्तयोः॥३५॥ क्व भविष्यंति संतस्ते कथं दास्यंति साधनम्॥ मयाऽत्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योमभाषया ॥३६॥ सत उवाच ॥ तत्र ताविष संस्थाध्य निर्गतो नारदो मुनिः ॥ तीर्थं तीर्थं विनिष्कम्य पृच्छन्मार्गे मुनीश्वरान् ॥३०॥ ब्चांतः श्रूयते सर्वैः किचिन्निश्वित्य नोच्यते ॥ असा-ध्यं केचन प्रोचुर्दुर्झेयमिति चापरे ॥३८॥ मूकीभृतास्तथाऽन्ये तु कियंतस्तु पलायिताः॥ हाहाकारो महानासीत्त्रैलोक्ये विस्मयावहः ॥३९॥ वेदवेदांतघोषैस्तु गीतापाठैविंबोधितम् ॥ भक्तिज्ञानविरागाणां नोदितष्ट त्त्रिकं यदा ॥४०॥ उपायो नापरोऽस्तीति कर्णे कर्णेऽजपञ्जनाः॥ योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् ॥४१॥ तत्कथं शक्यते वक्तुमितरैरिह मानुपैः ॥ एवं ऋषिगणैः पृष्टैर्निणीं-योक्तं दुरासदम् ॥४२॥ तत्रविचतातुरः सोऽथ बदरीवनमागतः ॥ तपक्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिक्चयः ॥ ४३ ॥ ताबहदर्शं पुरतः सनकादीन्युनीश्वरान् ॥ कोटिस्र्यसमाभासानुवाच सुनि-सत्तमः ॥४४॥ नारद उवाच ॥ इदानीं भूरिभाग्येन भवद्भिः संगमः स्थितः ॥ कुमारा बदतां शीघं कृपां कृत्वा ममोपरि ॥ ४५॥ भवंतो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः ॥ पञ्चहायनसंयुक्ताः

11311

पूर्वेषामपि पूर्वजाः ॥४६॥ सदा वैकुंठनिलया हरिकीर्तनतत्पराः ॥ लीलामृतरसोन्मचाः कथामात्रैकजीविनः ॥४७॥ हरिः शरणसेवं हि नित्यं येषां प्रुखे वचः ॥ अतः कालसमादिष्टा जरा युष्मात्र बाधते ॥४८॥ येशां असंगमात्रेण द्वारपाली हरेः पुरा ॥ भूमौ निपतितौ सद्यो यत्क्रपातः पुरं गतौ ॥४९॥ अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिह ॥ अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मिय दीने दयापरैः ॥५०॥ अशरीरिगरोक्तं यत्तिकं साधनमुच्यताम् ॥ अनुष्ठेयं कथं तावत्प्रत्रुवंतु सविस्तरम् ॥५१॥ भक्तिज्ञानविरागाणां सुखमुत्पद्यते कथम् ॥ स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपर्वं प्रयत्नतः ॥ ५२ ॥ कुमारा ऊचः ॥ मा चिंतां कुरु देवर्षे हर्षे चित्ते समावह ॥ उपायः सुखसाध्योऽत्र वर्वते पूर्व एव हि ॥५३॥ अहो नारद घन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणिः ॥ सदा श्रीकृष्णदासानामग्रणीयोग-मास्करः ॥ ५४ ॥ त्विय चित्रं न मंतव्यं भक्तवर्थमनुवर्तिनि ॥ घटते कृष्णदासस्य भक्तेः स्थापनता सदा ॥ ५५ ॥ ऋषिभिर्वहवो लोके पंथानः प्रकटीकृताः ॥ श्रमसाध्याश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्गफलप्रदाः ॥५६॥ वैकुंठसाधकः पंथाः स तु गोप्यो हि वर्तते ॥ तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते ॥ ५७ ॥ सत्कर्म तव निर्दिष्टं व्योमवाचा तु यत्पुरा ॥ तद्वव्यते शृणुष्वाद्य स्थिरचित्तः प्रसन्नधीः ॥५८॥ द्रव्ययज्ञास्तयोयज्ञा योगयज्ञास्तथाऽपरे ॥ स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च ते तु कर्मविद्धचकाः ॥५९॥ सत्कर्मद्भचको नुनं ज्ञानयज्ञः स्मृतो बुधैः ॥ श्रीमद्भागवतालापः स तु गीतः शुकादिभिः ॥६०॥ भक्तिज्ञानविरागाणां तद्वोपेण बलं महत् ॥ ब्रजिष्यति द्धयोः कष्टं सुखं भक्तेर्भविष्यति ॥ ६१ ॥ प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतध्वनेः ॥ कलेदींपा इमे सर्वे सिंहशब्दाद् वृका इव ॥६२॥ ज्ञानवैराग्यसंयुक्ता भक्तिः प्रेमरसावहा ॥ प्रतिगेहं प्रतिजनं ततः क्रीडां करिष्यति ॥६३॥ नारद उवाच ॥ वेदवेदांतघोषेश्र गीतापाठैः प्रवोधितम् ॥ भक्तिज्ञान-विरागाणां नोद्तिष्ठत्त्रिकं यदा ॥६४॥ श्रीमद्भागवतालापात्त्कथं बोधमेष्यति ॥ तत्कथासु तु वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे ॥६५॥ छिंदंतु संशयं ह्येनं भवंतोऽमोघदर्शनाः ॥ विलंबो नात्र कर्त्वयः शरणागतवत्सलाः ॥६६॥ कुमारा ऊचुः ॥ वेदोपनिषदां साराज्जाता भागवती कथा ॥ अत्युत्तमा ततो भाति पृथम्भूता फलाकृतिः ॥६७॥ आमूलाग्रं रसस्तिष्ठन्नास्ते न स्वादते यथा ॥ स भूयः संपृथाभृतः फले विश्वमनोहरः ॥६८॥ यथा दुग्धे स्थितं सर्पिर्न स्वादायोपकल्पते ॥ पृथाभृतं हि तद्द्रव्यं जनानां रसवर्धनम् ॥६९॥ इक्ष्णामपि मध्यांतं शर्करा व्याप्य निष्ठति ॥ पृथाभृता च सा निष्ठा तथा भागवती कथा ॥७०॥ इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंमितम् ॥ भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम् ॥ ७१ ॥ वेदांतवेदसुस्नाते गीताया अपि कर्तरि ॥ परितापवित व्यासे मुह्यत्यज्ञानसागरे ॥७२॥ तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुःश्लोकसमन्वितम् ॥ तदीयश्रवणात्सद्यो निर्वाधो वादरायणः ॥७३॥ तत्र ते विस्मयः केन यतः प्रश्नकरो भवान् ॥ श्रीमद्भागवतश्रावे शोकदुःख-विनाशनम् ॥७४॥ नारद उवाच ॥ यहर्शनं च विनिहंत्यश्चभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्दितानाम् ॥ निःशेषशेषग्रखगीतकथैकपानाः श्रेमप्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि ॥७५॥ भाग्यो-दयेन बहुजन्मसमाजितेन सत्सङ्गमेव लभते पुरुषो यदा वै ॥ अज्ञानहेतुकृतमोहमदांधकारनाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः ॥७६॥ इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीभागवतमाहात्म्ये कुमार-नारदसंवादो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ नारद उवाच ॥ ज्ञानयज्ञं करिष्यामि शुकशास्त्रकथोडज्वलम् ॥ भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः ॥१॥ कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलं तद्वा-ध्यतामिह ॥ महिमा शुकशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगैः ॥ २ ॥ कियद्धिर्दिवसैः श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा ॥ को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं वदतामितः ॥ ३ ॥ कुमारा ऊचुः ॥ शृणु नारद वच्यामो विनम्राय विवेकिने ॥ गङ्गाद्वारसमीपे तु तटमानंदनामकम् ॥ ४ ॥ नानाऋषिगणैर्जुष्टं देवसिद्धनिषेवितम् ॥ नानातरुलताकीणं नवकोमलवालुकम् ॥ ५ ॥ रम्यमेकांतदेशस्थं हेमपब-सुसौरभम् ॥ यत्समीपस्थजीवानां वैरं चेतिस न स्थितम् ॥६॥ ज्ञानयज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यः सुत्रयत्नतः ॥ अपूर्वरस्रह्मपा च कथा तत्र भविष्यति ॥७॥ पुरस्थं निर्वलं चैव जराजीर्णकलेवरम् ॥ तद्द्रयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यित ॥८॥ यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्तधादिकं बजेत् ॥ तथा शब्दं समाकर्ण्य तित्त्रकं तरुणायते ॥ ९ ॥ स्त उवाच ॥ एवसुक्ता कुमारास्ते नारदेन समं ततः॥ गङ्गातटं समाजगृहः कथापानाय सत्वराः ॥१०॥ यदायातास्तटं ते तु तदा कोलाहलोऽप्यभूत् ॥ भूलोंके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च ॥ ११ ॥ श्रीमागवतपीयूषपानाय रसलं-

श्रीधर्र

370

11 3 11

पटाः ॥ घावंतोऽप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः ॥१२॥ भृगुर्वसिष्ठइच्यवनश्र गौतमो मेघातिथिर्देवलदेवरातौ ॥ रामस्तथा गाघिसुतश्र शाकलो मृकंडुपुत्रोऽत्रिजपिप्पलादाः ॥१३॥ योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायाशुको जाजलिजह मुख्याः ॥ सर्वेऽप्यमी मुनिगणाः सहपुत्रशिष्याः स्वस्नीभिराययुरतिप्रणयेन युक्ताः ॥१४॥ वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्राः समृतेयः ॥ दशसप्त पुराः णानि पट् शास्त्राणि तथाऽऽययुः ॥ १५ ॥ गङ्गाद्याः सरितस्तत्र पुष्करादिसरांसि च ॥ चेत्राणि च दिशः सर्वा दंडकादिवनानि च ॥१६॥ नगादयो ययुस्तत्र देवगंघवदोनवाः ॥ गुरुत्वाचत्र नायातान्भृगुः संबोध्य चानयत् ॥१७॥ दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनमुत्तमम् ॥ कुमारा वंदिताः सर्वे निषेदुः कृष्णतत्पराः ॥ १८ ॥ वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः ॥ मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदः स्थितः ॥१९॥ एकभागे ऋषिगणास्तदन्यत्र दिवौकसः॥ वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोऽन्यतः॥२०॥ जयशब्दो नमःशब्दः शंखशब्दस्तथैव च ॥ चूर्णलाजाप्रस-नानां निचेपः सुमहानभृत् ॥२१॥ विमानानि समारुद्य कियंतो देवनायकाः ॥ कन्पवृक्षप्रस्नानि सर्वास्तत्र समाकिरन् ॥२२॥ स्रत उवाच ॥ एवं तेष्वेकचिचेषु श्रीमद्भागवतस्य च ॥ माहा-तम्यमृचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने ॥२३॥ कुमारा उचुः ॥ अथ ते संप्रवच्यामो महिमा शुकशास्त्रजः ॥ यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिः करतले स्थिता ॥२४॥ सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीम-द्भागवती कथा ॥ यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत् ॥२५॥ ग्रंथोऽष्टादशसाहस्रो द्वादशस्कंधसंमितः ॥ परीक्षिच्छुकसंवादं शृणु भागवतं च तत् ॥२६॥ तावत्संसारचक्रेऽस्मिन्श्रमतेऽज्ञा-नतः पुमान् ॥ यावत्कर्णगता नास्ति शुकशास्त्रकथा चणम् ॥२७॥ कि श्रुतैर्वहुमिः शास्त्रैः पुराणैश्व अमावहैः ॥ एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जित ॥ २८ ॥ कथा मागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे ॥ तद्गृहं तीर्थरूपं हि पठतां पापनाशनम् ॥२९॥ अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च ॥ शुकशास्त्रकथायाश्च कलां नार्हन्ति षोडशीम् ॥३०॥ तावत्पापानि देहेऽस्मित्रिवसंति तपोधनाः ॥ यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः ॥३१॥ न गंगा न गया काशी पुष्करं न प्रयागकम् ॥ शुकशास्त्रकथायाक्च फलेन समतां नयेत् ॥३२॥ श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम् ॥ पठस्व स्वमुखेनैव यदीच्छिसि परां गतिम् ॥३३॥ वेदादिवेदमाता च पौरुपं सक्तमेव च ॥ त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च ॥३४॥ द्वादशात्मा प्रयागद्भ कालः संव-त्सरात्मकः ॥ त्राक्षणाश्चाग्निहोत्रं च सुरिमर्होदशी तथा ॥३५॥ तुलसी च वसंतश्च पुरुपोत्तम एव च ॥ एतेषां तत्त्वतः प्राह्मैन पृथग्माव इष्यते । ३६॥ यश्च भागवतं शास्त्रं वाचयेदर्थतोऽनि-शम् ॥ जन्मकोटिकृतं पापं नक्यते नात्र संशयः ॥३७॥ श्लोकार्धं श्लोकपादं वा पठेद्भागवतं च यः ॥ नित्यं पुण्यमवाभ्रोति राजस्याश्वमेषयोः ॥३८॥ उक्तं मागवतं नित्यं कृत्यं च हरिचि-तनम् ॥ तुलसीपोपणं चैव घेनूनां सेवनं समम् ॥ ३९ ॥ अन्तकाले तु येनैव श्रूयते शुकशास्त्रवाक् ॥ प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयच्छति ॥ ४० ॥ हेमसिंहयुतं चैतद्रैष्णवाय ददाति च ॥ कृष्णेन सह सायुज्यं स पुमाँद्वभते घुवम् ॥४१॥ आजन्ममात्रमपि येन शठेन किंचिचित्तं विधाय शुकशास्त्रकथा न पीता॥ चांडारुवच खरवद्वत तेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननीजनि-दुःखभाजा ॥४२॥ जीवच्छवो निगदितः स तु पापकर्मा येन श्रुतं शुक्कथावचनं न किंचित् ॥ धिक् तं नरं पशुसमं स्वि भाररूपमेवं वदंति दिवि देवसरोजसुख्याः ॥४२॥ दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवा ॥ कोटिजन्मसमुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते ॥ ४४ ॥ तेन योगनिधे श्रीमन्श्रोतन्यां सा प्रयत्नतः ॥ दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम् ॥ ४५ ॥ सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा अवणं मतम् ॥ अशक्यत्वात्कलौ बोध्यो विशेषोऽत्र शुकाझया ॥४६॥ मनोष्टत्तिजयक्चैव नियमाचरणं तथा ॥ दीक्षां कर्तुं च शक्यत्वात्सप्ताहश्रवणं मतम् ॥४७॥ श्रद्धातः श्रवणे नित्यं माधे यावद्धि यत्फलम् ॥ तत्फलं शुकदेवेन सप्ताहश्रवणे कृतम् ॥४८॥ मनसञ्चाजयाद्रोगात्पुंसां चैवायुषः क्षयात् ॥ कलेदीपबहुत्वाच सप्ताहश्रवणं मतम् ॥४९॥ यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना ॥ अनायासेन तत्सर्वं सप्ताहश्रवणे लमेत् ॥५०॥ यज्ञाद्गर्जित सप्ताहः सप्ताहो गर्जित व्रवात् ॥ तपसो गर्जित श्रोच्वैस्तीर्थान्त्रत्यं हि गर्जित ॥५१॥ योगाद्गर्जित सप्ताहो ध्याना-ज्ञानाच गर्जित ॥ किं बूमो गर्जनं तस्य रे रे गर्जित गर्जित ॥५२॥ शौनक उवाच॥ साथर्यमेतःकथितं कथानकं ज्ञानादिधर्मान्विगणय्य सांप्रतम् ॥ निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योग-

मा०मा० व

भा०मा.

11 8 11

विदादिसचकम् ॥ ५३ ॥ सत उवाच ॥ यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गंतुमुद्यतः ॥ एकादशं परिश्रृत्वाऽप्युद्धवो वाक्यमदश्चीत् १५४॥ उद्धव उवाच ॥ त्वं तु यास्यसि गोविन्द भक्तकार्यं विधाय च ॥ मिक्क्ते महती चिंता तां अत्वा सुखमावह ॥५५॥ आगतोऽयं किलघोंरो भविष्यंति पुनः खठाः ॥ तत्संगेनैव संतोऽपि गमिष्यंत्युप्रतां यदा ॥ ५६ ॥ तदा भारवती भूमिगोंरूपेयं कमाश्रयेत् ॥ अन्यो न दृश्यते त्राता त्वतः कमललोचन ॥५७॥ अतः सत्सु दयां कृत्वा भक्तवत्सल मा त्रज ॥ भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयः ॥५८॥ त्वद्वियोगेन ते भक्ताः कथं स्थास्यन्ति भृतले ॥ निर्गुणोपासने कष्टमतः किंचिद्विचारय ॥५९॥ इत्युद्धववचः श्रुत्वा प्रभासेऽचितयद्धरिः ॥ भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं मयेति च ॥ ६० ॥ स्वकीयं यद्भवेत्तेजस्तच भागवतेऽदधात् ॥ तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम् ॥६१॥ तेनेयं वाष्प्रयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरेः ॥ सेवनाच्छवणात्पाठादर्शनात्पापनाशिनी ॥६२॥ सप्ताहश्रवणं तेन सर्वेभयोऽप्य-धिकं कृतम् ॥ साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मोऽयमीरितः ॥६३॥ दुःखदारिद्रचदौर्भाग्यपापप्रक्षालनाय च ॥ कामक्रोधजयार्थे हि कलौ धर्मोऽयमीरितः ॥ ६४ ॥ अन्यथा वैष्णवी माया देवै-रिष सुदुस्त्येजा ॥ कथं त्याज्या भवेत्युंभिः सप्ताहोऽतः प्रकीतितः ॥६५॥ स्त उवाच ॥ एवं नगाहश्रवणोरुधमें प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् ॥ आश्चर्यमेकं समभूत्तदानीं तदुच्यते संशृणु शौनक त्वम् ॥६६॥ मक्तिः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसाऽऽविरासीत् ॥ श्रीकृष्ण गोविंद हरे सुरारे नाथेति नामानि सुहुर्वदंती ॥६७॥ तां चागतां भागवतार्थभृषां सुचारुवेषां दृदृशुः सदस्याः ॥ कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयंतः ॥६८॥ ऊचुः कुमारा वचनं तदानीं कथार्थतो निष्पतिताऽधुनेयम्॥ एवं गिरः सा समुता निशम्य सनन्कुमारं निजगाद नम्रा ॥६९॥ भक्तिरुवाच ॥ भवद्भिरद्यैव कृताऽस्मि पुष्टा कलिप्रनष्टाऽपि कथारसेन ॥ क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना त्र्वंतु त्राक्षचा इदं तां गिरमूचिरे ते ॥७०॥ भक्तेषु गोविंदसरूपकर्ती प्रेमैकधर्ती भवरोग-हंत्री ॥ सा त्वं च तिष्ठस्व सुधैर्यसंश्रया निरंतरं वैष्णवमानसानि ॥७१॥ ततोऽपि दोपाः कलिजा इमे त्वां द्रष्टुं न शक्ताः प्रभवोऽपि लोके ॥एवं तदाज्ञावसरेऽपि मक्तिस्तदा निपण्णा इरिदा-सचित्ते ॥७२॥ सकलभुवनमध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसित हृदि येपां श्रीहरेर्भक्तिरेपा ॥ हिरिएपि निजलोकं सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदि तेपां भक्तिसूत्रोपनद्धः॥७३॥ त्रमोऽद्य ते किम-थिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भवि भागवताभिधस्य ॥ यत्संश्रयात्रिगदिते लभते सुवक्ता श्रोताऽपि कृष्णसमतामलमन्यधर्मैः ॥७४॥ इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमागवतमाहातम्ये मक्ति-कष्टनिवर्तनो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ स्त उवाच ॥ अथ वैष्णविचतेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीम् ॥ निजलोकं परित्यज्य भगवान्भक्तवत्सलः ॥१॥ वनमाली घनक्यामः पीतवासा मनोहरः॥ काश्चीकलापरुचिरोल्लसन्युकुटकुंडलः ॥२॥ त्रिभङ्गललितश्चारुकौरतुभेन विराजितः ॥ कोटिमन्मथलावण्यो हरिचंदनचर्चितः ॥ ३ ॥ परमानंदचिनमूर्तिर्मधुरो प्ररलीधरः ॥ आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च ॥४॥ वैकुंठवासिनो ये च वैष्णवा उद्भवादयः ॥ तत्कथाश्रवणार्थं ते गूढरूपेण संस्थिताः ॥५॥ तदा जयजयारावो रसपुष्टिरलौकिकी ॥ चूर्णप्रस्नवृष्टिश्र मुहुः शंखरवोऽप्य-भृत् ॥६॥ तत्सभासंस्थितानां च देहगेहात्मविस्पृतिः ॥ दृष्टा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमत्रवीत् ॥७॥ अलौकिकोऽपं महिमा सुनीश्वराः सप्ताहजन्योऽद्य विलोकितो मया ॥ मृढाः शठा ये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवंति ॥८॥ अतो नृलोके ननु नास्ति किंचिचित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम् ॥ अघौघविष्वंसकरं तथैव कथासमानं भ्रवि नास्ति चान्यत् ॥९॥ के के विशुद्धचिन्त वदंतु महां सप्ताहयज्ञेन कथामयेन ॥ कृपालुभिरुकिहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः ॥१०॥ कुमारा ऊचुः ॥ ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारस्ता विमार्गगाः॥ क्रोधायिद्ग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनंति ते ॥ ११ ॥ सत्येन हीनाः पितृमातृदूषकास्तृष्णाकुलाश्चाश्रमधर्मवर्जिताः ॥ ये दास्मिका मत्सिरिणोऽपि हिंसकाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनंति ते ॥१२॥ पश्चोग्रतापच्छलछ्बकारिणः क्र्राः पिशाचा इव निर्दयाञ्च ये ॥ ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते ॥१३॥ कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकु-र्वन्ति शठा हठेन ये ॥ परस्वपुष्टा मलिना दुराशियाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनंति ते ॥१४॥ अत्र ते कीर्तियिष्यामि इतिहासं पुरातनम् ॥ यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते ॥१५॥ तुंगभद्रावटे

श्रीघरी

20 o

ACCIDENCE OF THE PORT

10 11

पूर्वमभूत्पत्तनमुत्तमम् ॥ यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्मतत्पराः ॥१६॥ आत्मदेवः पुरे तस्मिन्सर्ववेदविशारदः ॥ श्रौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः ॥ १७॥ भिज्ञको वित्तवाँद्योके तित्रया धुंधुली स्मृता ॥ स्ववाक्यस्थापिका नित्यं सुन्द्री सुकुलोद्भवा ॥१८॥ लोकवार्तारता करा प्रायशो बहुजिल्पका ॥ शुरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलहप्रिया ॥ १९ ॥ एवं निवसतोः प्रेम्णा दंपत्यो रममाणयोः ॥ अर्थाः कामास्तयो राजन सुखाय गृहादिकम् ॥२०॥ पश्चाद्धर्माः समारब्धास्ताम्यां संतानहेतवे ॥ गोभूहिरण्यवासांसि दीनेम्यो यच्छतः सदा ॥२१॥ धनार्धं घर्ममार्गेण ताम्यां नीतं तथापि न ॥ पुत्रो वाऽप्यथवा पुत्री ततिक्चन्तातुरो भृशम् ॥२२॥ एकदा स द्विजो दुःखाद्गृहं त्यवत्वा वनं गतः ॥ मध्याह्वे तृपितो जातस्तढागं सम्रुपेयिवान् ॥२३॥ पीत्वा जर्लं निपण्णस्तु प्रजादुःखेन कर्शितः॥ महूर्ताद्पि तत्रैव संन्यासी किवदागतः॥२४॥ दृष्टा पीतजलं तं तु विश्रो यातस्तदंतिकम् ॥ नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसनसंस्थितः पुरः॥२५॥ यतिरुवाच ॥ कथं रोदिपि विप्र त्वं का ते चिंता बलीयसी ॥ वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम् ॥२६॥ ब्राह्मण उवाच ॥ किं ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्वपापेन संचितम् ॥ मदीयाः पूर्व-जास्तोयं कवोष्णमुपभुंजते ॥२७॥ मद्दं नैव गृह्धंति प्रीत्या देवा दिजातयः ॥ प्रजादुःखेन शून्योऽहं प्राणांस्त्यक्तुमिहागतः ॥ २८ ॥ धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग्गृहं च प्रजां विना ॥ धिग्जनं चानपत्यस्य धिक्कुलं संतितं विना ॥२९॥ पान्यते या मया घेतुः सा वंध्या सर्वथा भवेत् ॥ यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि वंध्यत्वमाश्रयेत् ॥ २० ॥ यत्फलं मद्गृहायातं तच शीघ्रं विन-इयति ॥ निर्भाग्यस्यानपत्यस्य किमतो जीवितेन मे ॥३१॥ इत्युक्त्वा सा रुरोदोच्चैस्तत्पार्थे दुःखपीडितः ॥ तदा तस्य यत्तेश्चित्ते करुणाऽभूद्गरीयसी ॥३२॥ तद्घालाक्षरमालां च वाचया-मास योगवान् ॥ सर्वं ज्ञात्वा यतिः पद्याद्विप्रमृचे सविस्तरम् ॥३३॥ यतिरुवाच ॥ मुंचाज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः॥ विवेकं तु समासाद्य त्यज संसारवासनाम् ॥३४॥ शृणु विप्र मया तेऽच प्रारब्धं तु विलोकितम् ॥ सप्त जन्माविध तव पुत्रो च नैव च नैव च ॥३५॥ संततेः सगरो दुःखमवापांग पुरा तथा ॥ रे म्रंचाद्य कुटुम्बाशां संन्यासे सर्वथा सुखम् ॥३६॥ त्राह्मण उवाच ॥ विवकेन भवेत्कि मे पुत्रं देहि बलादिष ॥ नोचेन्यजाम्यहं प्राणांस्त्वदग्रे शोकमूर्छितः ॥ ३७ ॥ पुत्रादिसुखहीनोऽयं संन्यासः शुष्क एव हि ॥ गृहस्थः सरसो लोके पुत्रपौत्रसमन्वितः ॥ ३८ ॥ इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा ह्यत्रवीत्स तपोधनः ॥ चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेखिनमार्जनात् ॥३९॥ न यास्यसि सुखं पुत्राद्यथा दैवहतोद्यमः ॥ अतो हठेन युक्तोऽसि ह्यर्थिनः कि वदाम्यहम् ॥ ४० ॥ तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान् ॥ इदं अच्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति ॥ ४१ ॥ सत्यं शौचं दया दानमेकभक्तं तु भोजनम् ॥ वर्षाविध स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रोऽति-निर्मलः ॥४२॥ एवम्रुक्त्वा ययौ योगी विप्रस्तु गृहमागतः ॥ पत्न्याः पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित् ॥४३॥ तरुणी कुटिला तस्य सख्यम्रे च रुरोद ह ॥ अहो चिंता ममोत्पन्ना फलं चाईं न मक्षये ॥४४॥ फलम्बेण गर्भः स्याद्गर्मेणोद्रविद्वना ॥ स्वन्पंमक्षं ततोऽशक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत् ॥ ४५॥ दैवाद्वाटी व्रजेद्ग्रामे पलायेद्गर्मिणी कथम् ॥ शुकवित्रवसेद्गर्भस्तं क्रचेः कथमुन्खजेत् ॥४६॥ तिर्यक्रचेदागतो गर्भस्तदा मै मरणं भवेत् ॥ प्रस्तुतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सह ॥ ४७ ॥ मंदायां मिय सर्वस्वं ननान्दा संहरेत्तदा ॥ सत्यशौचादिनियमो दुराराष्यः स दृश्यते ॥४८॥ लालने पालने दुःखं प्रस्तायाश्च वर्तते ॥ वंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मितिः ॥ ४९ ॥ एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव मिक्षितम् ॥ पत्या पृथ्टं फलं सुक्तं चेति वयेरितम् ॥५०॥ एकदा भगिनी तस्यास्तद्गृहं स्वेच्छयाऽऽगता ॥ तदग्रे कथितं सर्वं चितेयं महती हि मे ॥५१॥ दुर्वेला तेन दुःखेन ह्याने करवाणि किम् ॥ साऽत्रवीनमम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रस्तितः ॥५२॥ तावत्कालं सगर्भेव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखम् ॥ वित्तं त्वं मत्पतेर्यच्छ स ते दास्यित बालकम् ॥ ५३ ॥ पाण्मासिको मृतो बाल इति लोको विद्ध्यित ॥ तं बालं पोषियध्यामि नित्यमागत्य ते गृहे ॥५४॥ फलमर्पय घेन्वे त्वं परीक्षार्थं तु सांप्रतम् ॥ तत्तदाचिरतं सर्वे तथैव स्त्रीस्वभावतः ॥ ५५ ॥ अथ कालेन सा नारी प्रस्ता बालकं तदा ॥ आनीय जनको बालं रहस्ये घुंधुर्ली ददौ ॥ ५६ ॥ तया च कथितं मर्त्रे प्रस्तः सुखमर्भकः ॥ लोकस्य सुखम्रुत्वमात्मदेवप्रजोदयात् ॥५७॥ ददौ दानं द्विजातिम्यो जातकर्म विभाय च ॥ गीतवादित्रघोषोऽभूत-

द्दारे मङ्गलं वहु ॥५८॥ मर्तुरग्रेऽत्रवीद्वावयं स्तन्यं नास्ति कुचे मम ॥ अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथं पुष्णामि वालकम् ॥५९॥ मतस्वसायाः प्रस्ताया मृतो वालः प्रवर्तते ॥ तामाकार्य गृहे रक्ष सा तेडभे पोषिषव्यति ॥ ६० ॥ पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षणहेतवे ॥ पुत्रस्य धुंधकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम् ॥ ६१ ॥ त्रिमासे निर्गते चाथ सा घेतुः सुषुवेडभेकम् ॥ सर्वाङ्गसुन्दरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रमम् ॥६२॥ दृष्टा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान्स्वयमाद्धे ॥ मत्वाश्चर्यं जनाः सर्वे दिदृक्षार्थं समागताः ॥६३॥ भाग्योदयोऽधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत ॥ घेन्वा बालः प्रस्तस्तु देवरूपीति कौतुकम् ॥६४॥ न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि विधियोगतः ॥ गोकर्ण तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत्॥६५॥ कियत्कालेन तौ जातौ तरुणौ तनयानुभौ ॥ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः ॥६६॥ स्नानशौचिक्रयाहीनो दुर्भक्षी क्रोधविधितः ॥ दुष्परिग्रहकर्ता च शवहस्तेन भोजनम् ॥६७॥ चौरः सर्वजनद्वेषी परवेश्मप्रदीपकः ॥ लालनायार्भकान्धत्वा सद्यः क्र्षे न्यपातयत् ॥ ६८ ॥ हिंसकः शस्त्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडकः ॥ चांडालाभिरतो नित्यं पाशहस्तः श्वसंगतः ॥ ६९ ॥ तेन वेश्याकुसंगेन पैत्र्यं वित्तं तु नाशितम् ॥ एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत् ॥७०॥ तत्पिता कृपणं प्रोच्चैर्धनहीनो रुरोद ह ॥ बन्ध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः ॥७१॥ क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् ॥ प्राणांस्त्य-जामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम् ॥७२॥ तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः ॥ बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन् ॥७३॥ असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः ॥ सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवाञ्ज्वलतेऽनिशम् ॥ ७४ ॥ न चेन्द्रस्य सुखं किंचित्र सुखं चक्रवतिनः ॥ सुखमस्ति विरक्तस्य सुनेरेकांतजीविनः ॥ ७५ ॥ सुंचाज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गतिः ॥ निपतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं वज ॥ ७६ ॥ तहाक्यं तु समाकर्ण्य गंतुकामः पिताऽव्रवीत ॥ किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम् ॥ ७७ ॥ अन्धक्त्पे स्नेहपाशे वद्धः पंगुरहं शठः ॥ कर्मणा पतितो नूनं मामुद्धर दयानिधे ॥७८॥ गोकर्ण उवाच ॥ देहेऽस्थिमांसरुधिरेऽभिमति त्यज त्वं जायामुतादिषु सदा ममतां विम्रुंच ॥ पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य-रागरसिको भव भक्तिनिष्ठः ॥७९॥ धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्सेवस्व साधुपुरुपाञ्जिह कामतृष्णाम् ॥ अन्यस्य दोपगुणचितनमाशु मुक्तवा सेवाकथारसमहो नितरां पिव त्वम् ॥८०॥ एवं सुतोक्तिवशतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गतपष्टिवर्षः ॥ युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययाऽतः श्रीकृष्णमाप नियतं दशमस्य पाठात् ॥८१॥ इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीभागवत-माहारम्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ सत उवाच ॥ पितर्युपरते तेन जननी ताडिता भृशम् ॥ क्व वित्तं तिष्ठते बृहि हिनष्ये लत्तया न चेत् ॥ १ ॥ इति तद्वाक्यसंत्रासाज्जनन्या पुत्रदुःखतः ॥ ऋषे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनं गता ॥ २ ॥ गोकर्णस्तीर्थयात्रार्थं निगतो योगसंस्थितः ॥ न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि वांधवः ॥ ३ ॥ धुंधुकारी गृहेऽतिष्ठत्पञ्चपण्यवधृवतः ॥ अत्युग्रकर्मकर्ता च तत्पोपणविमृदधीः ॥ ४ ॥ एकदा कुलटास्तास्तु भूपणान्यभिलिप्सवः ॥ तदर्थं निर्मतो गेहात्कामांघो मृत्युमस्मरन् ॥ ५ ॥ यतस्ततश्च संहृत्य वित्तं वेश्म पुनर्गतः ॥ ताभ्योऽयच्छत्सुवस्ताणि भुपणानि कियंति च ॥६॥ वहुवित्तचयं दृष्टा रात्रौ नार्योऽविचारयन् ॥ चौर्यं करोत्यसौ नित्यमतो राजा ग्रहीष्यति ॥७॥ वित्तं हृत्वा पुनश्चैनं मारियध्यति निश्चितम् ॥ अतोऽर्थगुप्तये गूढमस्माभिः किं न इन्यते ॥ ८ ॥ निहत्यैनं गृहीत्वार्थं यास्यायो यत्रकुत्रचित् ॥ इति ता निश्चयं कृत्वा गुप्तं तं वद्भच रिव्मिभिः ॥ ९ ॥ पाशं कण्ठे निधायास्य तन्मृत्युष्ठपचक्रष्ठः ॥ त्वरितं न ममारासौ चिंतायुक्तास्तदाऽभवन् ॥१०॥ तप्तांगारसमृहाँवच तन्मुखे हि विचिक्षिपः ॥ अग्निज्वालातिदुःखेन च्याकुलो निधनं गतः ॥ ११ ॥ तं देहं मुमुचुगर्ते प्रायः साहसिकाः स्थियः ॥ न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापीदं तथैव च ॥१२॥ लोकैः पृष्टा वदन्तिसम दूरं यातः प्रियो हि नः ॥ आगमिष्यति वर्षेऽसिमन्वित्तलाभविकर्षितः॥१३॥ स्त्रीणां नैव तु विश्वासोऽनृतानां कारयेद्वुधः ॥ विश्वासे यः स्थितो मृढो दुःखैः सः परिभृयते ॥१४॥ सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनम् ॥ इदयं चुरधाराभं प्रियः को नाम योपिताम् ॥१५॥ संहत्य वित्तं तास्तस्य कुलटा बहुभर्दकाः ॥ धुन्धुकारी बभूवाथ महान्त्रोतः कुकर्मतः ॥ १६ ॥ वात्यारूपधरो नित्यं धावन्दश दिशोऽन्तरम् ॥ शीतातपपरिक्किष्टो निराहारः पिपासितः ॥१७॥

न लेमे शरणं कुत्र हा दैवेति मुहुर्वदन् ॥ कियत्कालेन गोकणों मृतं लोकादबुध्यत ॥१८॥ अनाथं तं विदित्वैव गयाश्राद्धमचीकरत् ॥ यस्मिस्तीर्धे तु संयाति तत्र श्राद्धं प्रवर्तयन् ॥ १९ ॥ एवं अमन्स गोकर्णः स्वपुरं समुपेयिवान् ॥ रात्रौ गृहांगणे स्वमुमागतोऽलक्षितः परैः ॥ २० ॥ तत्र सुप्तं स विज्ञाय धुन्धुकारी स्वबांधवम् ॥ निशीथे दर्शयामास महारौद्रतरं वपुः ॥ २१ ॥ सकुन्मेषः सकुद्धस्ती सकुच महिषोऽभवत् ॥ सकुदिन्द्रः सकुचारिनः पुनक्च पुरुषोऽभवत् ॥२२॥ वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकणी धैर्यसंयुतः ॥ अयं दुर्गतिकः कोऽपि निश्चित्याथ तमत्रवीत् ॥२३॥ गोकर्ण उवाच ॥ कस्त्वमुग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामिमाम् ॥ किंवा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति शंस नः ॥ २४ ॥ स्रत उवाच ॥ एवं पृष्टस्तदातेन रुरोदोच्चैः पुनः पुनः ॥ अशक्तो वचनोचारे संज्ञामात्रं चकार ह ॥२५॥ ततोऽञ्जलौ जलं कृत्वा गोकर्णस्तम्रदीरयत् ॥ तत्सेकहतपापोऽसौ प्रवक्तुम्रपचक्रमे ॥२६॥ प्रेत उवाच ॥ अहं भ्रातात्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामतः ॥ स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया ॥२७॥ कर्मणो नास्ति संख्या मे महाऽज्ञाने विवर्तिनः ॥ लोकानां निंदकः सोऽहं स्त्रीभिर्दुःखेन मारितः ॥ २८॥ अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां च वदा-म्यहम् ॥ वाताहारेण जीवामि दैवाधीनफलोदयात् ॥२९॥ अहो वंधो ऋपासिधो आतर्मामाशु मोचय ॥ गोकर्णो वचनं श्रत्वा तस्मै वाक्यमथात्रवीत् ॥ ३० ॥ गोकर्ण उवाच ॥ त्वदर्थे तु गयाविंडो मया दत्तो विधानतः ॥ तत्कथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्रर्थमिदं महत् ॥ ३१ ॥ गयाश्राद्धान्न मुक्तिश्रेदुपायो नापरस्त्विह ॥ कि विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरम् ॥ ३२ ॥ प्रेत उवाच ॥ गयाश्राद्धशतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति ॥ उयायमपरं किंचित्तद्विचारय सांप्रतम् ॥ ३३ ॥ इति तद्वाक्यमाकण्यं गोकणीं विस्मयं गतः ॥ शतश्राद्धैनं मुक्तिक्चेदसाध्यं मोचनं तव ॥ ३४ ॥ इदानीं तु निजं स्थानमातिष्ठ प्रेत निर्भयः ॥ त्वन्युक्तिसाधकं किंचिदाचरिष्ये विचार्य च ॥३५॥ धुन्धुकारी निजस्थानं तेनादिष्टस्ततो गतः ॥ गोकर्णीईचतयामास तां रात्रि न तद्घ्यगात् ॥३६॥ प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा लोकाः प्रीत्या समागताः ॥ तत्सर्वं कथितं तेन तज्जातं च यथा निशि ॥ ३७ ॥ विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः ॥ तन्मुक्ति नैव पश्यंति पश्यतः शास्त्रसंचयान् ॥३८॥ ततः सर्वैः सूर्यवाक्यं तन्मक्तौ स्थापितं परम् ॥ गोकर्णः स्तम्भनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा ॥ ३९ ॥ तुम्यं नमो जगत्साक्षिन्त्रृहि मे मुक्तिहेतुकम् ॥ तच्छुन्वा द्रतः सूर्यः स्फुटमित्यम्यभाषत ॥ ४० ॥ श्रीमद्भागवतानम् क्तिः सप्ताहवाचनं कुरु ॥ इति सूर्यवचः सर्वैर्धर्मरूपं तु विश्रतम् ॥४१॥ सर्वेऽब्रुवन्प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं त्विदम् ॥ गोकणी निश्रयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः ॥ ४२ ॥ तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामाञ्जना ययुः ॥ पङ्ग्वंघवृद्धमंदाश्च तेऽपि पापक्षयाय वे ॥ ४३ ॥ समाजस्तु महाञ्चातो देवविस्मयकारकः ॥ यदैवासनमास्थाय गोकणोंऽकथयत्कथाम् ॥४४॥ स प्रेतोऽपि तदाऽऽयातः स्थानं पश्यन्त्रितस्ततः ॥ सप्तग्रन्थियुतं तत्रापश्त्कीचकग्रुच्छितम् ॥४५॥ तन्मूलच्छिद्रमाविश्य अवणार्थं स्थितो ह्यसौ ॥ वातरूपी स्थिति कर्तुमशक्तो वंशमाविशत् ॥ ४६ ॥ वैष्णवं ब्राक्षणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प सः ॥ प्रथमस्कन्धतः स्पष्टमाख्यानं धेनुजोऽकरोत् ॥४७॥ दिनांते रक्षिता गाथा तदा चित्रं वभूव ह ॥ वंशकप्रंथि-मेदोऽभृत्सशब्दं पत्रयतां सताम् ॥४८॥ द्वितीयेऽह्वि तथा सायं द्वितीयग्रन्थिभेदनम् ॥ तृतीयेऽह्वि तथा सायं तृतीयग्रन्थिभेदनम् ॥४९॥ एवं सप्तदिनेनैव सप्तग्रन्थिविभेदनम् ॥ कृत्वापि द्वाद-शस्कन्धं श्रवणात्प्रेततां जहौ ॥ ५० ॥ दिन्यरूपधरो जातस्तुलसीदाममंडितः ॥ पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः ॥ ५१ ॥ ननाम आतरं सद्यो गोकर्णमति चात्रवीत् ॥ त्वयाऽहं मोचितो बंधो क्रपया प्रेतकश्मलात् ॥५२॥ घन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडाविनाशिनी ॥ सप्ताहोऽपि तथा घन्यः कृष्णलोकफलप्रदः ॥ ५३ ॥ कंपंते सर्वपापानि सप्ताहश्रवणे स्थिते ॥ अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चैयं करिष्यति ॥ ५४॥ आर्द्रे शुष्कं लघु स्थूलं वाङ्मनः कर्मभिः कृतम् ॥ अवणे विदहेत्पापं पावकः सिमधो यथा ॥ ५५॥ अस्मिन्वै भारते वर्षे सूरिभिर्देवसंसिद ॥ अकथाश्राविणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितम् ॥ ५६ ॥ किं मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा ॥ अधुवेण शरीरेण शुकशास्त्रकथां विना ॥५७॥ अस्थिस्तम्मं स्नायुवद्धं मांसशोणितलेपितम् ॥ च मीवनद्धं दुर्गन्धपात्रं मूत्रपुरीषयोः ॥५८॥ जराशोकविषाकातं रोगमंदिरमातुरम् ॥ दुष्पूरं दुर्धरं दुष्टं सदोपं क्षणभंगुरम् ॥ ५९ ॥ कृमिविड्भस्मसंत्रातं शरीरमिति वर्णितम् ॥ अस्थिरेण स्थिरं

कर्म क्रुतोऽयं साध्येत्रहि ॥६०॥ यत्प्रातः संस्कृतं चानं सायं तच विनदयति ॥ तदीयरससंपुष्टे काये का नाम नित्यता ॥ ६१ ॥ सप्ताहश्रवणाल्लोके प्राप्यते निकटे हरिः ॥ अतो दोपनिवृत्त्य-र्थमेतदेव हि साधनम् ॥६२॥ वृद्युदा इव तोयेषु मशका इव जंतुषु॥ जायंते मरणायैव कथाश्रवणवर्जिताः ॥६३॥ जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रंथिविमेदनम्॥ चित्रं किष्ठतदा वित्तग्रन्थिमेदः कथाश्रवात् ॥६४॥ भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छियन्ते सर्वसंशयाः ॥ क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताहश्रवणे कृते ॥६५॥ संसारकर्दमालेपप्रक्षालनपटीयसि ॥ कथातीर्थे स्थिते चित्ते ग्रुक्तिरेत्र बुधैः स्मृता ॥६६॥ एवं ब्रुवति वै तस्मिन्विमानमगमत्तदा ॥ वैद्धंठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरदीप्तिमंडलम् ॥६७॥ सर्वेषां पञ्यतां भेजे विमानं धुन्धुलीस्रतः॥विमाने वैष्णवान्वीच्य गोकणीं वाक्यमत्रवीत् ॥६८॥ गोकर्ण उवाच ॥ अत्रैवं बहवः संति श्रोतारो मम निर्मलाः ॥ फलभेदः कुतो जातः प्रज्ञवन्तु हरिप्रियाः ॥६९॥ श्रवणं समभागेन सर्वेपामिह दृश्यते ॥ फलभेदः कुतो जातः प्रज्ञवन्तु हरिप्रियाः ॥७०॥ हरिदासा ऊचुः ॥ श्रवणस्य विभेदेन फलमेदोऽपि संस्थितः ॥ श्रवणं तु कृतं सर्वेर्न तथा मननं कृतम् ॥७१॥ फलमेदस्ततो जातो मजनादपि मानद् ॥ सप्तरात्रमुपोष्येव प्रेतेन श्रवणं कृतम् ॥७२॥ मननादि तथा तेन स्थिरिचचे कृतं भृशम् ॥ अद्दं चहतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतम् ॥७३॥ संदिग्धो हि हतो व्यग्रचिचो मंत्रोहतो जपः ॥ अवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धमपात्र-कम् ॥७४॥ हतमश्रोत्रिये दानमनाचारहतं कुलम् ॥ विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन्दीनत्वभावना ॥ ७५ ॥ मनोदोषजयश्रेव कथायां निश्वला मितः॥ एवमादि कृतं चेतस्यात्तदा वै अवणे फलम् ॥७६॥ पुनः श्रवांते सर्वेषां वैकुण्ठे वसित्रपूर्वम् ॥ गोकर्ण तव गोविन्दो गोलोकं दास्यति स्वयम् ॥ ७७ ॥ एवसुक्त्वा ययुः सर्वे वैकुंठं हरिकीर्तनाः ॥ श्रावणे मासि गोकर्णः कथामूचे तथा पुनः ॥७८॥ सप्तरात्रवर्ती भूयः श्रवणं तैः कृतं पुनः ॥ कथासमाप्तौ यञ्जातं श्रयतां तच्च नारद ॥७९॥ विमानैः सह भक्तैश्च हिरात्रिर्वभूव ह ॥ जयशब्दो नमःशब्दस्तत्रासन्वहवस्तदा ॥८०॥ पांचजन्यध्विन चक्रे हर्पात्तत्र स्वयं हरिः ॥ गोकर्णं तु समालिंग्याकरोत्स्वसदृशं हरिः ॥ ८१ ॥ श्रोतृनन्यान्घनश्यामान्पीतकाशेयवाससः ॥ किरीटिनः कुंडलिनस्तथा चक्रे हरिः क्षणात् ॥८२॥ तद्यामे ये स्थिता जीवा आश्वचांडालजातयः ॥ विमाने स्थापितास्तेऽपि गोकर्णकृपया तदा ॥ प्रेपिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः ॥८३॥ गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्छभम् ॥ कथाश्रवणतः श्रीतो निर्ययौ भक्तवत्सलः ॥८४॥ अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः ॥ तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगिदुर्लभम् ॥ ८५ ॥ यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा ॥ तं लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवतश्रवात् ॥८६॥ त्रूमोऽत्र ते किं फलवृन्दमुज्जवलं सप्ताहयज्ञेन कथासु संचितम् ॥ कर्णेन गोकर्णकथाक्षरो यैः पीतश्र ते गर्भगता न भूयः ॥ ८७॥ वातांबुपर्णाशनदेहशोपणैस्तपोभिरुग्रैश्विरकालसंचितैः ॥ योगैश्व संयान्ति न तां गतिं वै सप्ताहगाथाश्रवणेन यांति ते ॥ ८८ ॥ इतिहासिममं पुण्यं शांडिल्योऽपि मुनीश्वरः ॥ पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्दपरिष्छतः ॥८९॥ आख्यानमेतत्परमं पवित्रं श्रुतं सकृद्वै विद्हेदधौषम् ॥ श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहेकित्यं सुपाठादपुनर्भवं च ॥ ९०॥ इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखंडे मागवतमाहात्म्ये गोकर्णवर्णनं नाम पंचमोऽध्यायः ॥५॥ कुमारा ऊचुः ॥ अथ ते संप्रवच्यामः सप्ताहश्रवणे विधिम् ॥ सहायैर्वसिश्चैव प्रायः साध्यो विधिः स्मृतः ॥ १ ॥ दैवज्ञं तु समाहृय मुहूर्तं प्रच्छय यत्नतः ॥ विवाहे याद्यां वित्तं तादृशं परिकल्पयेत् ॥२॥ नमस्य आधिनोजीं च मार्गशीर्पः शुचिर्नभाः ॥ एते मासाः कथारंभे श्रोतृणां मोक्षस्चकाः ॥ ३ ॥ मासानां विग्रहे यानि तानि त्याज्यानि सर्वथा ॥ सहायाश्रेतरे तत्र कर्तव्याः सोद्यमाश्र ये ॥ ४ ॥ देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः ॥ भविष्यति कथा चात्र आगंतव्यं कुटुंविभिः ॥ ५ ॥ दूरे हरिकथाः केचिह्रे चाच्युतकीर्तनाः ॥ ख्रियः शूद्रादयो ये च तेपां बोधो यतो भवेत् ॥६॥ देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवाः कीर्तनोत्सुकाः॥ तेष्वेव पत्रं प्रेष्यं च तल्लेखनिवित्तिम् ॥७॥ सतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभः ॥ अपूर्वरसरूपैव कथा चात्र भविष्यति ॥८॥ श्रीभागवतपीयृषपानाय रसलंपटाः ॥ भवंतश्र तथा शीधमायात प्रेमतत्पराः ॥ ९ ॥ नावकाशः कदाचिच्चेदिनमात्रं तथापि तु ॥ सर्व-थाऽऽगमनं कार्यं क्षणोऽत्रैव सुदुर्लभः ॥१०॥ एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च ॥ आगंतुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत् ॥११॥ तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम् ॥ विशाला

**&** 1

वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलम् ॥ १२ ॥ शोधनं मार्जनं भूमेर्लेपनं धातुमंडनम् ॥ गृहोपस्करमुद्धत्य गृहकोणे निवेशयेत् ॥ १३ ॥ अर्वाक्पश्चाहतो यत्नादास्तीर्णानि प्रमेलयेत् ॥ कर्तव्यो मंडपः प्रोच्चैः कदलीखंडमंडितः ॥१४॥ फलपुष्पदलैर्विष्विष्वितानेनं विराजितः ॥ चतुर्दिन्नु ष्वजारोपो बहुसंपद्विराजितः ॥ १५ ॥ ऊर्ध्वं सप्तेव लोकाश्च कल्पनीयाः सविस्तरम् ॥ तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीयाः प्रबोध्य च ॥ १६ ॥ पूर्वं तेपामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरम् ॥ वक्तुश्चापि तदा दिव्यमासनं परिकल्पयेत् ॥ १७ ॥ उदङ्मुखो भवेद्वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्तदा ॥ प्राङ्गुखक्चेद्भवेद्धका श्रोता चोदङ्गुखस्तदा ॥१८॥ अथवा पूर्वदिग्ज्ञेया पूज्यपूजकमध्यतः ॥ श्रोतृणामागमे प्रोक्ता देशकालादिकोविदैः ॥१९॥ विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्रविश्चाद्धिकृत् ॥ दृष्टांतकुशलो घीरो वक्ता कार्योऽतिनिस्पृहः ॥२०॥ अनेकघर्माः विभ्रांताः स्त्रणाः हुपाखंडवादिनः ॥ शुकशास्त्रकथोचारे त्याज्यास्ते यदि पंडिताः ॥२१॥ वक्तुः पार्श्वे सहापार्थमन्यः स्थाप्य-स्तथाविधः ॥ पंडितः संशयच्छेत्ता लोकवोधनतत्परः ॥२२॥ वक्त्रा चौरं प्रकर्तव्यं दिनादर्वाग्वताप्तये ॥ अरुणोदयेऽसौ निर्वत्यं शौचं स्नानं समाचरेत् ॥२३॥ नित्यं संचेपतः कृत्वा संघ्याद्यं स्वं प्रयत्नतः ॥ कथाविष्नविधाताय गणनाथं प्रयूजयेत् ॥२४॥ पितृन्संतप्र्यं शुद्धचर्थं प्रायिश्चतं समाचरेत् ॥ मंडलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा ॥२५॥ कृष्णग्रह्रिय मंत्रेण चरेत्यूजा-विधि क्रमात् ॥ प्रदिश्चणा नमस्कारान्युजांते स्तुतिमाचरेत् ॥२६॥ संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे ॥ कर्ममोहगृहीतांगं मामुद्धर भवार्णवात् ॥ २७ ॥ श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः ॥ कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीपसमन्विता ॥२८॥ ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत् ॥ स्तुतिः प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलं तदा ॥ २९ ॥ श्रीमद्भागवतारूपोऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि ॥ स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे ॥३०॥ मनोर्थो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया ॥ निविंघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव ॥ ३१ ॥ एवं दीनवचः प्रोक्त्वा वक्तारं चाथ पूजयेत् ॥ संभृष्य वस्त्रभूषाभिः पूजांते तं च संस्तवेत ॥३२॥ शुकरूप प्रयोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद ॥ एतत्कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय ॥ ३३ ॥ तदग्रे नियमः पश्चात्कर्तव्यः श्रेयसे मुदा ॥ सप्तरात्रं यथाशक्त्या धारणीयः स एव हि ॥ ३४ ॥ वरणं पश्चिविप्राणां कथाभंगिनवृत्तये ॥ कर्तव्यस्तैईरिजपो हादशाक्षरविद्यया ॥ ३५ ॥ त्राह्मणान्वैष्णवांश्चान्यांस्तथा कीर्तन-कारिणः ॥ नत्वा संपूज्य दत्ताज्ञः स्वयमासनमाविशेत् ॥३६॥ लोकवित्तधनागारपुत्रचितां व्युदस्य च ॥ कथाचित्तः शुद्धमितः स लमेत्फलग्रुत्तमम् ॥३७॥ आसूर्योदयमारम्य सार्धित्रप्रहरांत-कम् ॥ वाचनीया कथा सम्यग्धीरकंठं सुधीमता ॥३८॥ कथाविरामः कर्तव्यो मध्याह्वे घटिकाद्वयम् ॥ तत्कथामनुकार्यं वै कीर्तनं वैष्णवैस्तदा ॥ ३९ ॥ मलमूत्रजयार्थं हि लघ्वाहारः सुखा-वहः ॥ इविष्यास्रेन कर्तव्यो ह्येकवारं कथार्थिना ॥४०॥ उपोष्य सप्तरात्रं वै शक्तिक्ष्येच्छुणुयात्तदा ॥ घृतपानं पयःपानं कृत्वा वै शृणुयात्सुखम् ॥ ४१ ॥ फलाहारेण वा आव्यमेकमक्तेन वा पुनः ॥ सुखसाध्यं भवेद्यतु कर्तव्यं अवणाय तत् ॥४२॥ भोजनं तु वरं मन्ये कथाअवणकारकम् ॥ नोपवासो वरः प्रोक्तः कथाविष्टनकरो यदि॥४३॥ सप्ताहबतिनां पुंसां नियमाञ्छुणु नारद् ॥ विष्णुदीक्षाविहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे ॥ ४४ ॥ ब्रह्मचर्यमधःसुप्तिः पत्रावन्यां च मोजनम् ॥ कथासमासौ भ्रुक्ति च कुर्याक्षित्यं कथावती ॥ ४५ ॥ द्विदलं मधु तैलं च गरिष्ठाचं तथैव च ॥ भावदुष्टं पर्युषितं जद्यास्त्रित्यं कथावती ॥४६॥ कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च ॥ दंभं मोहं तथा द्वेपं दूरमेच कथावती ॥ ४७ ॥ वेदवैष्णविवप्राणां गुरुगोवतिनां तथा ॥ स्ती-राजमहतां निंदां वर्जयेद्यः कथात्रती ॥४८॥ पलांडुं गृञ्जनं क्षौद्रं मसूराम्नं च नालिकाम् ॥ हरेरनिर्पतं चान्यित्रिपिद्धं वर्जयेद्वती ॥४६॥ रजस्वलां त्यजेनम्लेच्छपतितवात्यकैस्तथा ॥ द्विजिद्धेड्-वेदबाह्येश्व न वदेद्यः कथावती ॥५०॥ सत्यं शौचं दयां मौनमार्जवं विनयं तथा ॥ उदारमानसं तहदेवं कुर्यात्कथावती ॥५१॥ दिरद्रश्च क्षयी रोगी निर्भाग्यः पापकर्मवान् ॥ अनपत्यो मोक्ष-कामः शृणुयाच कथामिमाम् ॥ ५२ ॥ अपुष्पा काकवंष्या च वंष्या या च मृतार्भका ॥ स्रवद्गर्भा च या नारी तथा श्राव्या प्रयत्नतः ॥५३॥ एतेषु विधिना श्रावे तदश्चय्यतरं भवेत् ॥ अत्यु-चमा कथा दिन्या कोटियञ्चफलप्रदा । ५४॥ एवं कृत्वा व्रतविधिम्रद्यामापनमाचरेत् ॥ जन्माष्ट्रमीव्रतमिव कर्तन्यं फलकांक्षिभिः ॥ ५५ ॥ अकिंचनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनग्रहः ॥ अवणेनैव

पूतास्ते निष्कामा वैष्णवा यतः ॥५६॥ एवं नगाहयज्ञेऽस्मिन् समाप्ते श्रोतिभिस्तदा ॥ पुस्तकस्य च वक्तुश्र पूजा कार्यातिभक्तितः ॥५७॥ प्रसादतुलसीमाला श्रोत्भ्यश्राथ दीयताम् ॥ मृदंग-तालललितं कर्तव्यं कीर्तनं ततः ॥५८॥ जयशब्दं नमःशब्दं शंखशब्दं च कारयेत् ॥ विश्रेम्यो याचकेम्यश्च वित्तमन्नं च दीयताम् ॥५९॥ विरक्तश्चेद्भवेच्छ्रोता गीता वाच्यापरेऽहिन ॥ गृहस्थ-श्रेत्तदा होमः कर्तव्यः कर्मशांतये ॥६०॥ प्रतिश्लोकं तु जुहुयाद्विधिना दशमस्य च ॥ पायसं मधु सर्पिश्र तिलानादिकसंयुतम् ॥६१॥ अथवा हवनं कुर्याद्गायत्र्या सुसमाहितः॥ तन्मयत्वात्पु-राणस्य परमस्य च तत्त्वतः ॥६२॥ होमाशक्तौ बुधं हौम्यं द्यात्तत्फलसिद्धये ॥ नानाच्छिद्रनिरोघार्थं न्यूनताधिकताऽनयोः ॥६३॥ दोषयोः प्रशमार्थं च पठेनामसहस्रकम् ॥ तेन स्यात्सफलं सर्व नास्त्यस्माद्धिकं यतः ॥ ६४ ॥ द्वादश ब्राह्मणान्पश्चाद्भोजयेन्मधुपायसैः ॥ दद्यात्सुवर्णं घेतुं च ब्रतपूर्णत्वहेतवे ॥६५॥ शक्ती पछत्रयमितं स्वर्णसिंहं विधाय च ॥ तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं लिलिताक्षरम् ॥६६॥ संपूज्याबाहनाद्यैस्तदुपचारैः सदक्षिणम् ॥ वस्त्रभूपणगंधाद्यैः पूजिताय यतात्मने ॥६७॥ आचार्याय सुधीर्दच्या सुक्तः स्याद्भववंधनैः ॥ एवं कृते विधाने च सर्वपाप-निवारणे ॥६८॥ फलदं स्यात्पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभम् ॥ धर्मकामार्थमोक्षाणां साधनं स्यात्र संशयः ॥६९॥ कुमारा ऊचुः॥इति ते कथितं सर्वं कि भूयः श्रोतुमिच्छिसि ॥ श्रीमद्भागवतेनैव भ्रुक्तिमुक्ती करे स्थिते ॥७०॥ सत उवाच ॥ इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुर्भागवतीं कथाम् ॥ सर्वपापहरां पुण्यां भक्तिमुक्तिप्रदायिनीम् ॥७१॥ शृण्वतां सर्वभृतानां सप्ताहं नियतात्मनाम् ॥ यथाविधि ततो देवं तुष्टुवुः पुरुषोत्तमम् ॥ ७२ ॥ तदंते ज्ञानवैराग्यभक्तीनां पृष्टता परा ॥ तारुण्यं परमं चाभृत्सवभ्तमनोहरम् ॥ ७३ ॥ नारदश्च कृतार्थोऽभृत्सिद्धे स्वीये मनोरथे ॥ पुलकीकृतसर्वांगः परमानंदसंभृतः ॥ ७४ ॥ एवं कथां समाकर्ण्यं नारदो भगवत्त्रियः ॥ प्रेमगद्भदया वाचा तानुवाच कृतांजिलिः ॥ ७५ ॥ नारद उवाच ॥ घन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणापरैः ॥ अद्य मे भगवाँन्लब्धः सर्वपापहरो हरिः ॥ ७६ ॥ श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधनाः ॥ वैकुण्ठस्थो यतः कृष्णः श्रवणाद्यस्य लभ्यते ॥ ७७ ॥ स्रत उवाच ॥ एवं ब्रुवित वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे ॥ परिश्रमन्समायातः शुको योगेश्वरस्तदा ॥७८॥ तत्राययौ पोडशवार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहाव्धिचनद्रमाः ॥ कथावसाने निजलामपूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः ॥७९॥ दृष्ट्वा सदस्याः परमोरुतेजसं सद्यः समुत्थाय दृद्रमहासनम् ॥ प्रीत्या सुर्गिस्तमपूजयत्सुखं स्थितोऽवदत्तंशृणुतामलां गिरम् ॥८०॥ श्रीशुक उवाच ॥ निगमकन्प-तरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् ॥ पित्रत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका अित भाजुकाः ॥ ८१ ॥ धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् ॥ श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंवा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुष्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् ॥८२॥ श्रीमद्भागवतं पुराणितलकं यद्वैष्णवानां धनंयस्मिन् पारमहंस्यमेवममलं ज्ञानं परं गीयते ॥ तत्र ज्ञानविरागमिक्तसिहतं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छुण्वनप्रपठिन्वचारणपरो भक्त्या विग्रुच्येत्ररः ॥ ८३ ॥ स्वर्गे सत्ये च कैलासे वेकुंठे नास्त्ययं रसः ॥ अतः पिवंतु सद्भाग्या मा मा मुंचत किहंचित् ॥८४॥ मृत उवाच ॥ एवं त्रुवाणे सित बादरायणो मध्ये सभाया हिरराविरासीत् ॥ प्रह्लादवल्युद्धवफाल्गुनादिभिर्वृतः सुरर्विस्तमपूजयच तान् ॥८५॥ दृष्ट्वा प्रसन्तं महदा-सने हिर ते चिक्ररे कीर्तनमग्रतस्तदा ॥ भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत् कीर्तनदर्शनाय ॥८६॥ प्रह्लादस्तालधारी तरलगतितया चोद्धवः कांस्यधारी वीणाधारी सुर्पिः स्वरक्तशालतया रागकर्वाऽर्जुनोऽभृत् ॥ इन्द्रोऽवादीनमृदङ्गं जयजयसुकराः कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो वभूव ॥८७॥ ननर्त मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सुतेजसाम् ॥ अलौकिकं कीर्तनमेतदीच्य हरिः प्रसन्नोऽपि वचोऽत्रवीत्तत् ॥८८॥ मत्तो वरं भावश्वाद्शुणुध्वं प्रीतः कथाकीर्तनोऽस्यि सांप्रतम् ॥ श्रुत्वेति तद्वाक्यमितप्रसन्नाः प्रे मार्द्रचित्ता हरिमृचिरे ते ॥८९॥ नगाहगाथासु च सर्वभक्तरैभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् ॥ मनोरथोऽयं परिपूरणीयस्तथेति चोक्त्वांतरधीयताच्युतः ॥ ९० ॥ ततोऽनमचच्चरणेषु नारदस्तथा शुकादीनिष तापसांश्र ॥ अथ प्रहृष्टाः परिनष्टमोहाः सर्वे ययुः पीतकथामृतास्ते ॥९१॥ भक्तिः सुताम्यां सह रक्षिता सा शास्त्रे स्वकीयेऽपि तदा शुकेन ॥ अतो हरिर्मागवतस्य सेवनाचित्तं समायाति हि वैष्णवानाम् ॥९२॥

दारिद्रचदुःखन्वरदाहितानां मायापिशाचीपिरमिर्दितानाम् ॥ संसारिसधौ परिपाितानां चेमाय वै भागवतं प्रगर्जित ॥९३॥ शौनक उवाच ॥ शुकेनोक्तं कदा राझे गोकर्णेन कदा पुनः ॥ सुर्पेय कदा ब्राह्में छिक में संशयं त्विमम् ॥९४॥ सत उवाच ॥ आकृष्णनिर्ममाित्रंशहपिधिकगते कलौ ॥ नवमीतो नमस्ये च कथारम्मं शुकोऽकरोत् ॥ ९५ ॥ परीक्षिच्छवणांते च कलौ वप्शतह्ये ॥ शुद्धे शुचौ नवम्यां च घेनुजोऽकथयत्कथाम् ॥९६॥ तस्मादपि कलौ प्राप्ते तिराह्यंगते सति ॥ ऊन्नुरुजों सिते पत्ते नवम्यां ब्रह्मणः सुताः ॥ ९७ ॥ इत्येतचे समाख्यातं यरपृष्टोऽहं त्वयाऽनघ ॥ कलौ मगवती वार्ता भवरोगिवनाशिनी ॥९८॥ कृष्णियं सकलकल्मपनाशनं च सुक्त्येकहेतुमिह भक्तिविलासकारि ॥ संतः कथानकमिदं पिवतादरेण लोके हि तीर्थपरिशीलनसे-वया किम् ॥९९॥ स्वपुरुपमित्र वीच्य पाशहस्तं वदित यमः किल तस्य कर्णमुले ॥ परिहर भगवत्कथास मत्तान्त्रश्चरहमन्यन्त्रणां न वैष्णवानाम् ॥ १०० ॥ असारे संसारे विषयविषमंगाकृलियः सुणार्थं चेमार्थं पिवत शुक्रगाथातुलसुष्ताम् ॥ किमर्थं व्यर्थं भो वजत कृष्ये कृत्सितपये परीक्षित्साक्षी यच्छवणगतस्वत्युक्तिकथने ॥ १०१ ॥ रसप्रवाहसंस्थेन श्रीशुकेनेरिता कथा ॥ कठे संवध्यते येन स वैकुण्ठप्रधर्मवेत् ॥ १०२ ॥ इति च परमगुद्धं सर्वसिद्धांतसिद्धं सपित निगदितं ते शास्त्रपृष्ठां विलोक्य ॥ जगति शुक्कथातो निर्मलं नास्ति किचित् पिव परसुखहेतोर्द्राव्यस्कन्धसारम् ॥१०२॥ एतां यो नियततया शृणोति भक्तया यश्चेनां कथयित शुद्धवैष्णवात्र ॥ तौ सम्यित्विधिकरणात्फलं लभेते याथाध्यित्र हि सुवने किमप्यसाध्यम् ॥१०४ ॥ इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये श्रवणविधिकथनं नाम पष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ इति ॥

#### श्रीमद्भागवतपाठविधिः।

श्रीगणेशाय नमः ॥ स्नातः श्रुचिर्भृत्वा प्राणानायम्य त्रिराचम्य च मङ्गळपाठपूर्वकं भगवन्तं प्रणमेत् । तद्तु सिक्तिः पोडशोपचारैर्मानसौपचारेर्वा व्यासं शुकं वासुदेवं श्रीमद्भागवतग्रन्थं च सादरं सिवनयं समक्तिमावं सम्पूजयेत् । ततः पाठारम्भात् प्राक् 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' इति द्वादशाक्षरमन्त्रं 'ॐ क्कीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवन्त्रभाय स्वाहा' इति
गोपालमंत्रं वाऽशोत्तरशतं जपेत् । पश्चादेवं विनियुञ्जीत ॥ विनियोगः ॥ ॐ अस्य श्रीमद्भागवताख्यस्तोत्रमन्त्रस्य नारद ऋषिः, वृहती छन्दः, श्रीकृष्णः परमात्मा देवता, त्रक्ष बीजस् , मिक्तः
शक्तिः, झानवैराग्ये कीलकस् , मम श्रीमद्भागवत्यसादसिद्धवर्थं पाठे विनियोगः ॥ ऋष्यादिन्यासः ॥ 'नारद्पये नमः' शिरित्त । 'वृहतीच्छन्दसे नमः' शुक्ते । 'श्रीकृष्णपरमात्मदेवताये नमः'
हिदि । 'ब्रह्मवीजाय नमः' गुद्धे । 'भक्तिशक्तये नमः' पादयोः । 'झानवैराग्यकीलकाय नमः' नामौ । 'श्रीमद्भागवत्पसादसिद्धवर्थकपाठिविनयोगाय नमः' सर्वांगे । द्वादशाक्षरमन्त्रेण हृदयाग्रह्मवासं करन्यासं च कुर्यात् । अथवाघोऽङ्कितरीत्याऽङ्गन्यासकरन्यासौ विद्ध्यात् ॥ अङ्गन्यासः॥ ॐ क्वां हृदयाय नमः। ॐ क्वां शिरसे स्वाहा । ॐ क्वं श्राखाये वपट् । ॐ क्लें कत्रचाय
हुम् । ॐ क्वां नेत्रत्रत्रयाय वौपट् । ॐ क्वः अक्षाय फट् ॥ करन्यासः ॥ ॐ क्वां अगुष्ठाभ्यां नमः । ॐ क्वं तर्नीक्वायया नमः । ॐ क्वं व्यामाम्यां नमः । ॐ क्वं अनामिकाभ्यां नमः ।
ॐ क्वः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॥ अथ ध्यानम् ॥ कस्त्रीतिलकं ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुमं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणम् ॥ स्रस्तसस्तिविखन्यनेविवलसद्गोपीसहस्वाद्यं हस्तन्यस्वनत्यर्थनवर्गमिखिलोदारं किशोराकृति ॥ हत्यंवं ध्यात्वा पाठमारमेत् ।







#### किमाप निवेदनीयम्।

विविधरोगशोकपापतापसमाकुलेऽस्मिन् जगतीतले नास्ति कोऽपि शेमुषीमान् यो संसृतिरूपं दुःखार्णंवमेतित्तितीषु र्नं स्यात् । किन्त्वेतस्य निस्ताराय भगवतो भक्तिमपहाय नास्ति कोऽप्यन्यः पन्थाः । तस्या भक्तेः पुष्टिस्तुष्टिश्च पुराणपरिवृढाच्छ्रीमद्भागवतादेव भवितुमर्हेति । इदं पुनरनुभूतप्रायं दृष्टचरं च बहूनां महात्मनां यच्छ्रीमद्भागवतस्याश्रयग्रहणेन परिहृतचाञ्चल्यायाः शम्पाया ( विद्युतः ) इव भगवदनुकम्पायाः प्रकाशः शनैः शनैरुत्तरोत्तरमुत्कर्षेणान्तराकाशे वितायते । श्रीमद्भागवतमधीयानैर्बहुभिर्जनैर्हापिताऽविद्यामयी श्रान्तिः । बहुभिरवापिता शाश्वती शान्तिः । यतो भागवतं भगवतो वाङ्मयावतारः । निगमस्य कल्पतरोः फलं श्रुतेः सारश्च भगवान् श्रीकृष्ण एव । तदभिन्नतया भागवतमपि तथा व्यपदिश्यते । फलत्वरूपेणात्र माधुर्यातिरेको विद्यते। माधुर्यं हि फल एवास्वाद्यते न तु पादपे । फलमाधुर्यमपेक्ष्येव तरोः प्रशस्ताऽऽख्याप्यते । अतो निगमादप्यितशयसौभाग्यशालि माधुरीधुरीणं नाम श्रीमद्भागवतं महापुराणमिति नात्र मनागपि संशयः । विद्यावतां भागवते परीक्षेति प्रसिद्धचै व भागवतस्य विषयगाम्भीयंमनुमीयते । उपलभ्यन्ते चास्योपरि नानाभाषासु निबद्धा बहुविधा व्याख्याः । देवभाषायां तु भागवतस्योपरि बहुशप्टीकाः सन्ति । परन्तु सर्वास् मुर्धन्यस्थानभाक् श्रीमतः श्रीधरस्वामिनो विरचिता भावार्थदीपिकाभिधा टीका । बहुभिः श्रूयमाणैषा जनश्रुतिरद्यापि कर्णे कर्णे संचरित यच्छीधर-स्वामिना कृता श्रीमद्भागवतस्य व्याख्या न स्याचेत्तदैतन्महापुराणस्य भावाधिगमनं सर्वथा दुरूहं स्यात् । निजैर्गुणगणैर्धन्येयं व्याख्या स्वीयेन महता महत्त्वेन परं प्रख्याता परितः प्रस्ता सर्वतः समाइता च बहुषु विद्वन्मनः सु स्थानं लब्ध्वा चकास्ति । श्रूयते चास्या विषये विद्विद्भिरितिहासविशेषः । यदा भगवता श्रीघरेणैषा टीका कृता, तदैतामवलोक्य बहुर्भिविद्विद्भिन विविधाष्टीकाः कृताः । तदा विद्वत्सु एष विवादः समुपस्थितः, यदेषु का टीका मान्या स्यात् । तदा श्रीधरेणोक्तम्—सर्वाष्टीका भगवतो जगन्नाथस्य मन्दिरे स्थापिताः स्युः । यां भगवान् स्वीकुर्यात् सैव माननीया भवेत् । सर्वेस्तथैव विहितम् । प्रातरुद्घाटितकपाटे मन्दिरे लोकैर्ष्टभ्, यदन्याः सर्वाष्टीका मन्दिरस्य कोणे निक्षिष्ठा आसन्, किन्तु श्रीधरस्वामिकृतेयं टीका भगवतः क्रोडे लब्धासना आसीत्। तत एवेषा सुधीषु सम्मानिता समादता च बभूव। सा चेयं स्वाध्यायरसिकानां पाठकमहानुभावानां सम्मुखं समुल्लसित 'श्रीमद्भागवत श्रीधरी टीका'। यद्यप्यन्यत्रापि नैकविधानि संस्करणानि प्राकाश्यं नीतानि श्रीधरीटीकासहितस्य श्रीमद्भागवतस्य, तथापीह यद्वैलक्षण्यं तदवधारयन्तु सुधियः। जानन्त्येव सुकृतिनो विद्वांसः, यत्प्राचुर्येणीपलभ्यमानैः

पाठान्तरैर्विभिन्नटीकाकृद्भिः संशोधकैश्च प्राचीनतमशुद्धपाठावधारणं महददुष्करं जातम् । यहुपु पाठेषु को हि ग्रन्थकृदिभमत इति निश्चयं विना नैकविधा भ्रांतिरायाति। तिभिश्चयाय भ्रस्तुतेऽिर्मन् संस्करणे विद्याणंकेत्युपाधिमता पं० युगलिकशोरिद्ववेदिमहोदयेन, पंडितवर्य नारायणशास्त्रिणा, मिश्रोपाख्य पं० विन्ध्येश्वरीप्रसाद साहित्याचार्येण तथान्येश्च बहुिर्मिवद्वद्भिः प्रस्परं मिलित्वा
प्राचीनान्यर्वाचीनानि हस्तिलिखितानि मुद्रितानि च बहूिन पुस्तकानि दृष्ट्वा शुद्धं प्राचीनतमं पाठं समावेशयितुं प्रयासो विहितः । उपर्युक्तानां महानुभावानामुपकारराशि वयं शिरसा वहामः ।
प्रयत्नेऽस्मिन् कियती सफलता समासादिताऽस्माभिरिति भवद्विधाः पुण्यक्षोका बुधा एव निर्णेष्यन्ति । वयं त्वेतावदेव कथयामः यत्प्रयासेनानेन श्रीमद्भागवतास्वादरिसकानां सुधियां मनागिष
सन्तोषश्चेत्स्यात्तदा स्वपरिश्रमस्य व्ययस्य च साफल्यमेव मंस्यामहे । किमिधकं विजेषु ।

पण्डित-पुस्तकालय काशी देवोत्यायिनी एकादशी २०१६

विनयावनतः पाण्डेय रामतेज शास्त्री



## श्रीमद्भागवतसप्ताहपारायगाप्रमागाम्

आद्ये हिरण्याक्षवधं द्वितीये भरताविध ॥ तृतीये त्विब्धिमथनं चतुर्थं कृष्णजन्म च ॥ १ ॥ पंचमे रुक्मिण्युद्वाहः षष्ठे चोद्धववादकम् ॥ सप्तमेऽह्नि समाप्तिः स्यात्सप्ताहं मुनिरव्रवीत् ॥ २ ॥ अथ प्रकारान्तरेण कौशिकीसंहितायाम्—मनुकर्दमसंवादपर्यन्तं प्रथमेऽहिन ॥ ५० अध्यायाः ॥ ऋषभध्यानपर्यन्तं द्वितीये दिवसे वदेत् ॥ ४९ अध्यायाः ॥ तृतीये दिवसे कुर्यात्सप्तमस्कन्धपूरणम् ॥ ५४ अध्यायाः ॥ कृष्णाविभावपर्यन्तं चतुर्थेऽहिन वाचयेत् ॥ ५१ अध्यायाः ॥ रुक्मिण्युद्वाहपर्यन्तं पंचमेऽह्नि वदेत्सुधीः ॥ ५१ अध्यायाः ॥ श्रीहंसाख्यानपर्यन्तं षष्ठेऽिह्न वाचयेद्ध्रुवम् ॥ ५० अध्यायाः ॥ सप्तमे दिवसे कुर्याच्छीभागवतपूरणम् ॥ ३१ अध्यायाः ॥ इति ॥

---

## श्रीमद्भागवतमहापुरागास्थविषयागामनुक्रमागिका

| अध्याये                                                                                                                                               | विषयाः                                                                                                                                                                                  | पत्रे                             | अध्याये विप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | याः पत्रे                                                                                                                                                                | अध्याये                                                                                                                                                     | विषयाः                                                                                                                                                                               | पत्रे                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| १ नारदसनकारि<br>वैराग्यवृत्तान्<br>२ भक्तेः क्लेश्रा<br>३ सनकादिमुखा<br>इनिवैराग्यये<br>४ सप्ताहकथायां<br>स्वानारम्भ<br>५ धुन्धुकारिणो<br>वतो गोकर्णा | माहात्म्ये [ पद्मपुराणान्तर्गते ] देसमागमः नारदकर्तृकं भक्तिज्ञ्<br>तनिवेदनं च<br>निवृत्तये नारदस्योद्योगः<br>च्छिमद्भागवतश्रवणेन भक्तेस्तु<br>ोः पृष्टिश्च<br>भगवतः प्रादुर्भावः गोकणो | ान-<br>२<br>२<br>छि-<br>३<br>ंपा- | अध्याये विषये<br>३ भगवतश्चतुर्विश्वात्यवताराणां ।<br>४ महपेर्व्यासस्यापरितोपः, व<br>दस्यागमनं च<br>५ नारद्व्याससंवादः, भगवद्गुर्धः<br>देवर्षिनारदकर्ट्वकं स्वकीयपूर्वः<br>६ पूर्वजन्मवृत्तान्तशेषांशः, नाः<br>पूर्वकं ब्रह्मणः सकाशाञ्जनम्म<br>७ नारदोपदेशेन व्यासद्वाराः<br>तत्र परीक्षिञ्जन्मप्रस्तावेऽः<br>द्रौपदीसुतानां वधः, अश्वत्थाः<br>च उत्तरागर्मे द्रौण्यस्नतः परीक्षि<br>कृता श्रीकृष्णस्तुतिः, युधिष्ठिः | संचेपतो वर्णनम् ५ वदाश्रमे देवपिंनार- ७ णकर्मवर्णनस्य महत्त्वं जन्मवृत्तान्तकथनं च ९ रदस्य भगवदाराधन- गहणम् ११ श्रीमद्भागवतारम्भः, श्रद्थाम्ना सुप्तानां मनः पराभवश्च १३ | १२ परीक्षितो जन १३ विदुरोपदेशेन प्रस्थानम् १४ अपशक्तनदर्शन कातोऽर्जनस्य १५ अर्जुनाद्यदुकुल श्रुत्वा पाण्डव १६ परीक्षितो राज् संवादश्रवणं १७ परीक्षिते मुनिव | मोत्सवः गान्धार्या सह धृतराष्ट्रस्य वनाय तेन युधिष्टिरस्य चिन्ता, द्वार- गामनं च संहारं भगवतस्तिरोधानं च गानां हिमालयदिशि प्रयाणम् ग्यलामः, दिग्विजयः, भूमिधर्म- च दः, कलिनिग्रहणं च | र इ<br>२४<br>२६<br>२८<br>३०<br>३२<br>३४ |
| १ नैमिषचेत्रे श्री<br>दिम्रुनीनां प्रश<br>२ स्तप्रतिवचनम्                                                                                             | प्रथमस्कन्धे<br>मद्भागवतविषये द्यतं प्रति शौनव<br>क्षः                                                                                                                                  | 9 '                               | १ युधिष्ठिरादीनां भीष्मसमीपे<br>धान् धर्मानुपदित्रय श्रीकृष्णः<br>महाप्रस्थानं च<br>१० भगवतः श्रीकृष्णस्य द्वारकागः<br>११ द्वारकावासिभः कृतं भगव<br>प्रवेशवर्णनं च                                                                                                                                                                                                                                                    | गमनम्, तत्र विवि-<br>स्तवनपूर्वकं भीष्मस्य<br>१७                                                                                                                         | शुकागमनम्,<br>१ शुकप्रवचनम्—<br>विराड्रूपस्य १<br>२ योगिनां यो                                                                                              | राज्ञः प्रश्नक्व<br>द्वितीयस्कन्धे<br>-तत्रादौ ध्यानविधिः, भगवतो                                                                                                                     | ३ <b>६</b><br>१                         |

| IJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Н |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | H | अ |
| r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ш |   |
| O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Н |   |
| Ŧ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |
| ř                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |
| Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Н |   |
| ř                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | H |   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Н |   |
| ¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | H |   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | H |   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |
| K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Н |   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ш |   |
| K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | П |   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Н |   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |
| K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | П |   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Н |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Н |   |
| Ŗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ı |   |
| Ų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | П |   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |
| ζ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |
| Ł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Н |   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Н |   |
| STATE OF THE STATE | П |   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | H |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | П |   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Н |   |
| Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Н |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |

| अध्याये विषयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | पत्रे             | अध्याये विषयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पत्रे                | अध्याये विषयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पत्रे                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| अध्याये विषयाः  ३ नानाविधकामनासिद्धये नानादेवानाम्धपासनम् ,शौ कप्रश्नः, भगवत्सेवापरायणेन्द्रियाणां प्रशंसनं च ४ म्रतोक्तिः राज्ञः सृष्टिविषयकः प्रश्नः शुकस्य मङ्गलाचरणपूर्वकं कथारम्भश्च ५ ब्रह्माणं प्रति नारदप्रश्नः, ब्रह्मोक्तिः, तन्वाना- मुत्पत्तिः ब्रह्माण्डनिर्माणवर्णनं च ६ पुरुषस्कार्थेन भगवतो विराट्स्बरूपस्य वर्णनम् ७ वराहावतारादारम्य श्रीकृष्णावतारपर्यन्तं संचेप- तोऽवतारचरितवर्णनम् ८ परीक्षितः प्रश्नाः | न-<br>५<br>६<br>७ | ३ मथुरायां द्वारकायां च सम्पन्नानां श्रीकृष्णली- लानां वर्णनं यद्नां प्रभासचेत्रगमनं च ४ यदुवंशसंहारकथनम् , स्वपदारोहणात् प्रागुद्ध- वायोपदिष्टस्य ज्ञानस्योपलब्धये विदुरस्य मैत्रेयसन्निधौ गमनम् ५ विदुरप्रक्रममनुस्त्य मैत्रेयद्वारा सृष्टिक्रमवर्णनम् , तत्र महदादितन्त्वानाम्रत्पत्तिः तन्त्वात्मकदेवैः कृत् भगवत्स्तवनं च             | ų<br>Ę               | १३ त्रहाणो नासारन्ध्रादानिर्भूतस्य यज्ञनराहस्य<br>संक्षिप्तचरितम् , ऋषिभिः कृतं भगवतः स्तवनं च<br>१४ दितिकश्यपसंवादः, दित्यां कश्यपद्वारा गर्भ-<br>स्थापनं च<br>१५ वैकुण्ठधामवर्णनम् , तत्र गतानां सनकादीनां                                                                                                                                                                                                      | २१<br>२३<br>२५<br>२८    |
| <ul> <li>९ शुकस्य प्रतिवचनम्— ब्रह्मणो वैकुण्ठधाम- दर्शनम् , तत्राभ्यध्यमानेन भगवता ब्रह्मणे चतुःश्लोकिप्रागवतोपदेशदानम् १० पुराणलक्षणानि, विराट्पुरुषविग्रहे इन्द्रियतद- घिष्ठात्तदेवानाग्रुत्पत्तिश्च तृतीयस्कन्धे १ धतराष्ट्रं परित्यच्य गतस्य विदुरस्योद्धवेन सह समागमः २ प्रश्वविरद्विषण्णेनोद्धवेन संचेपतः श्रीकृष्णवाल-</li> </ul>                                                                                    | १६                | ७ निर्गुणस्य भगवतो गुणिकयादिसङ्गः कथिमिति प्रश्नस्य मैत्रेयद्वारा समाधानं श्रुत्वा विदुरस्य पुनिविधाः प्रश्नाः ८ विष्णोर्नामिकमलादुब्रह्मोत्पत्तिकथनम् ९ ब्रह्मकृता भगवत्स्तुतिः भगवतो ब्रह्मणे वरप्रदानं च १० दशविधसृष्टिवर्णनम् ११ मन्वन्तरादिकालपरिसाणिनिरूपणं मसुन्यदेवाद्या- युषो वर्णनं च १२ सनकादेः रुद्रस्य सरीच्यादीनां सरस्वत्या | ११<br>१२<br>१४<br>१७ | १८ पृथिच्या उद्धारकाले हिरण्याक्षवराहसमागम- स्तयोर्धुद्धवर्णनं च १९ ब्रह्मणः प्रार्थनामङ्गीकृत्य वराहेण हिरण्याक्षवधः २० ब्रह्मकृतविविधसृष्टिवर्णनम् २१ मनुवंशवर्णनं प्रस्तुत्य कर्दमतपस्या, भगवद्धर- प्रदानम्, कर्दमस्याश्रमे मनोरागमनं च २२ मनुकर्दमसंवादः, कर्दमदेवहूतिविवाहः, मनोर्ब्रह्मा- वर्षाय प्रस्थानं च २३ समाधिस्थितस्य कर्दमस्य देवहूतिकृता परिचर्या, कर्दमद्वारा दिष्यविमाननिर्माणम् तत्र दम्पत्यो- | ३१२४<br>३२४<br>३६<br>३८ |

भा• वि.

11 2 11

| 3        | <sup>च्याये</sup> विषयाः                                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2        | ४ कपिलावतारः, नवकन्यानां विवाहः, कर्दमकपिल-<br>संवादः, कर्दमस्य भगवत्पदप्राप्तिश्र                        |
| ₹ ₹      | ५ देवहृतिकपिलसंवादः, कपिलद्वारा मक्तियोग-<br>निरूपणं च                                                    |
| े∥ २     | ६ महदादितत्त्वानाम्रत्पत्तिनिरूपणं सद्धर्मवर्णनं च                                                        |
| २        | <ul> <li>प्रकृतिपुरुपयोविवेकद्वारा मोक्षप्राप्तिवर्णनं भक्ति-<br/>योगेन प्रकृतेस्तिरोधानकथनं च</li> </ul> |
| 2        | ८ सबीजयोगलक्षणं सगुणस्य भगवतः पृथक् पृथग-                                                                 |
| 2        | वयवध्यानवर्णनं च                                                                                          |
| <b>ુ</b> | ९ मक्तियोगरहस्यं कालप्रभाववर्णनं च                                                                        |
| 3        | व्देहगेहासक्तपुरुपाणां पापादधोगतिकथनम्                                                                    |
| ३        | र मातुः कुक्षौ प्रविष्टस्य जीवस्य देहप्राप्तिवर्णनं                                                       |
|          | गर्भस्यजीवकृता भगवत्स्तुतिः, जीवस्य बाल्याद्यव-<br>स्थाक्लेशवर्णनं च                                      |
| 3:       | र धूमाचिराख्यमार्गद्वयगतानां विभिन्नगतिः, कर्मा-                                                          |
|          | ं सक्तचेतसां निन्दा, भक्तियोगस्योत्कर्षवर्णनं च                                                           |
| ३        | १ देवहृतिकृता भगवत्स्तुतिः, कपिलस्य प्रस्थानम् 🚬                                                          |
|          | देवहृतेब्रह्मभावावतिश्र                                                                                   |
|          | चतुर्थस्कन्धे                                                                                             |
| 1        | मनुकन्यानां वंशवर्णनम्, यज्ञ-दत्तयोरवतारम                                                                 |

| अध्य | ाये विषयाः                                                                                          | पत्रे |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| २    | विश्वसृजां सत्रे दक्षशिवयोवैंरकारणमुभयपक्षतोऽ-<br>न्योन्यं शापप्रयोगश्च                             | 3     | - |
| ३    | त्स्वीकृतिप्रार्थनं शिवद्वारा तत्र गमननिषेधक्व                                                      | 8     |   |
| 8    | सत्याः स्वेच्छयैव यज्ञे गमनं तत्र पत्यपमानदर्श-<br>नात् पितरं निर्भत्स्य योगेन देहत्यागश्र          | ٥     |   |
| فع   | वीरमद्रकृतयज्ञविष्वंसो दक्षवधश्र                                                                    | ७     |   |
| Ę    |                                                                                                     | 6     |   |
| 9    | 18                                                                                                  |       | • |
|      | ष्णुस्तुतिश्र                                                                                       | १०    | 9 |
| 6    | प्रतिसर्गवर्णने ध्रुवोपाख्यानम्—विमातुर्दुरुक्त्या<br>विद्यस्य ध्रुवस्य वनगमनं तत्र नारदोपदेशेन भग- |       |   |
|      | वदाराधनं च                                                                                          | १३    | • |
| ٩    | धुवस्य भगवद्दर्शनं भगवत्स्तवनं वरं लब्ब्वा पुर-                                                     | 74    | 1 |
|      | प्रत्यागमनं राज्यप्राप्तिश्च                                                                        | १५    | • |
|      | स्वभातुरुत्तमस्य यक्षद्वारा वधं श्रुत्वा क्रुद्धस्य                                                 |       | • |
|      | ध्रुवस्य युद्धे यक्षाणां संहारारम्भः                                                                | 26    |   |
|      | स्वांयम्भवमनुकृतं ध्रुवस्य सान्त्वनं युद्धविरामश्र                                                  | १९    | 4 |
|      | भूवाय क्रवेरस्य वरदानं भ्रवस्य गङ्गाद्वारे तपश्चरणं                                                 |       | 4 |
|      | भगवत्पदारोहणं च                                                                                     | 20    | • |
| १३   | धुवस्य वंशस्तत्रोत्पन्नस्याङ्गस्य स्वतनयवेनकृत-                                                     |       |   |
|      | दुराचारेण निर्वेदाधिक्याद् गृहत्यागश्च                                                              | २२    |   |

पत्रे

च ४४

| अध  | पाये विषयाः                                          | पत्रे |
|-----|------------------------------------------------------|-------|
| \$8 | पितू राज्येऽभिषिक्तस्य वेनस्याधर्मवर्त्तित्वादृषि-   |       |
|     | भिवेधः, तद्रुमथनानिषादोत्पत्तिज्ञच                   | २३    |
| १५  | वेनसुजाम्यां पृथोरचिष्यच प्रादुर्भावः महाराजस्य      |       |
|     | पृथोः राज्याभिषेकश्च                                 | २४    |
| १६  | मागधवन्दिजनकृतं महाराजपृथोः स्तवनम्                  | २५    |
| १७  | ज्ञुत्पीडितप्रजानामस्रदानार्थं ग्रस्तवीजां पृथिवीं   |       |
|     | हन्तुमुद्यतस्य पृथोस्तया स्तवनम्                     | २६    |
| २८  | पृथिवीवचनात्पृथक् पृथ्यवत्सपात्रादिकल्पनया           |       |
|     | पृथिव्या दोहनम्                                      | २७    |
| १९  | स्वीकायेऽइवमेधयज्ञे विघ्नकारिणमिन्द्रं हन्तुकामस्य   |       |
|     | पृथोर्त्रबसान्स्वनया यज्ञादिरतिः                     | २८    |
|     | भगवतो दर्शनं भगवत्पृथुसंवादश्व                       | २९    |
| २१  | स्वकीयप्रजापरिषदि पृथुकृतमगवद्धमींपदेशः              | 38    |
| २२  | महाराजाय पृथवे सनत्क्रमारकृतो ज्ञानोपदेश:            | 33    |
| २३  | पृथोर्वनं गत्वा तपश्चरणं योगधारणया त्यक्तदेहस्य      |       |
|     | पृथोः चिंतायां दम्घतनोरचिंपश्च सहैव वैकुण्ठप्राप्तिः | ३६    |
| २४  | पृथुवंशः, रुद्रपाचेतससमागमः, रुद्रगीतं च             | ३७    |
| २५  | प्राचीनवहिनिरिदसंवादः, पुरख्जनोपाख्यानारम्भक्व       | 80    |
| २६  |                                                      | ४२    |
| २७  | पुरञ्जनपुरे चण्डवेगस्याक्रमणं कालकन्याचरित्र-        |       |
|     |                                                      | ४३    |

ं विष २

| भा | 0 | वि |
|----|---|----|
|    |   |    |

11 3 11

| अष्याये विषयाः                                           | पत्रे |
|----------------------------------------------------------|-------|
| २८ पुरव्वंसे पुरव्जनस्य शोकः, भयादिकृतयातनातु-           |       |
| भवः, जन्मान्तरे स्त्रीभावापत्तिः अविज्ञातनाम्नः          |       |
| सख्युरुपदेशान्मुक्तिश्र                                  | 88    |
| २९ पुरञ्जनोपाख्यानस्य तात्पर्यं नारदोपदेशः प्राचीन-      |       |
| बर्हिंपो मुक्तिश्र                                       | 80    |
| ३० दशप्रचेतसां भगवद्र्शनं वरप्राप्तिश्च, तेम्यो मारि-    |       |
| षागर्भाद्क्षोत्पत्तिश्च                                  | 40    |
| ३१ गृहात्प्रव्रजितानां प्रचेतसां नारदोपदेशान्मुक्तिः     | ५२    |
| पञ्चम स्कन्धे                                            |       |
| १ प्रियवतचरितम्                                          | 3     |
| २ आग्नीध्रचरितमाग्नीधात् पूर्वचित्त्यां नवपुत्रोत्पत्तिः | 3     |
| ३ नामेश्चरितम् — यज्ञे दत्तवरस्य भगवतो नामेर्नेरु-       |       |
| देव्यामृषभदेवाख्यावतारग्रहणम्                            | 4     |
| ४ ऋषभदेवस्यालौकिकं चरितम्                                | Ę     |
| ५ ब्रह्मावर्ते स्वपुत्रेम्य ऋषमस्य ज्ञानोपदेशः स्वय-     |       |
| मबधुनवृत्तिग्रहणं च                                      | ভ     |
| ६ ऋषभदेवस्य देहत्यागः                                    | 9     |
| ७ भरतोपारूयानं भरतस्य पुलहाश्रमगमनं तपइचरणं च            | 80    |
| ८ भरतस्य मृगशावकमोहान्मृगयोनौ जन्म शाल-                  |       |
| ग्रामतीर्थे मृगशरीरोत्सर्गइच                             | 88    |

| अध  | याये विषयाः                                      | पत्रे        | अध्य | गये  |
|-----|--------------------------------------------------|--------------|------|------|
| Q   | , भरतस्य त्राह्मणकुले जन्म तत्र जडवदाचरणं बलिप्र | •            | २३   | विष  |
|     | दानार्थं नीतस्य जडभरतस्य भद्रकाल्या रक्षणं च     |              | २४   | रा   |
| १०  | शिविकावहने नियुक्तस्य तस्य विज्ञानमयं वचे        |              | २५   | सङ्ग |
|     | निशम्यूतं त्रक्षविदं मत्वाऽपराधभीतस्य रहूगणस्य   |              | २६   | वि   |
| 1   | क्षमात्रार्थनम्                                  | \$8          |      |      |
| 2 8 | रहूगणाय ज्डूभरतस्य ज्ञानोपदेशः—तत्र संसार        | <b>:-</b>    | •    |      |
|     | मिथ्यात्ववर्णनम्                                 | १६           | 8    | अ    |
| १३  | रहुगणूसंशयस्य समाधानम् — सत्समागमप्रशंसा         | Ι,           | २    | वि   |
|     | स्वपूर्वजन्मवृत्तकथनं च                          | १७           |      | य    |
|     | भवाटवीवर्णनं, रहूगणसंशयनिवृत्तिश्र               | १८           |      | प्र  |
| १४  | भवाटवीति रूपकेणोक्तस्यार्थस्य सुस्पष्टीकरणम्     | १९           | ३    | य    |
| १५  | भरतवंशवर्णनम्                                    | २१           | 8    | द    |
| १६  | भूगोलवर्णनम्                                     | २२           |      | ह    |
|     | भागीरथीवर्णनमिलाइते वर्षे शङ्करकृतसङ्कर्पण       | [-           | ٤٩   | न    |
|     | स्तवनं च                                         | २४           |      | Ta   |
| १८  | विभिन्नवर्षाणां तत्रत्योपासनानां च वर्णनम्       | २५           | Ę    | द    |
| १९  | किम्पुरुपभारतवर्षयोर्वणनं देवगीतं भारतस्य        | य            | ७    | इंग  |
|     | श्रष्टचम् , उपद्वीपवर्णनं च                      | २७           |      | ि    |
| २०  |                                                  | ा २ <b>९</b> | 6    | ि    |
| २१  |                                                  | 38           | 1    | वि   |
| 22  |                                                  | ३२           | -    | भ    |
|     | · Andrew in the first of                         | ,,           | 1    |      |

| २३ | विष्णुपदस्य शिशुमारवकस्य च वर्णनम्                  | ३३ |
|----|-----------------------------------------------------|----|
| २४ | राह्वादिस्थितरतलादिसप्तभृविवराणां च विवरणम्         | ३४ |
| २५ | सङ्कर्षणदेवस्य संस्थितिस्तदीयं स्तत्रनं च           | ३६ |
| २६ | विभिन्ननरकगतीनां वर्णनम्                            | ३७ |
|    | षष्ठस्कन्धे                                         |    |
|    | अजामिलोपाच्यानं विष्णुद्तयमद्तसंवादश्च              | २  |
| २  | विष्णुद्तमुखेन भागवतधर्म-नाममाहात्म्यनिरूपणं        |    |
|    | याम्यपाशान्मुक्तस्याजामिलस्य भगवदाराधनया            |    |
|    | परमधामगमनं च                                        | 8  |
| ३  | यमयमदृतसंवादः, वैष्णवोत्कर्षवर्णनं च                | Ę  |
| 8  | दसजन्म, तत्कृततपसोऽवसाने भगवतो दर्शनम्              | i  |
|    | हंसगुद्यस्तोत्रं दक्षभगवत्संवादश्च                  | 6  |
| 4  | नारदोपदेशेन हर्यश्वशवलाश्वाख्यानां दक्षपुत्राणां    |    |
|    | विरक्तिनीरदाय दक्षकर्टकं शापदानं च                  | १० |
|    | दक्षस्य पष्टिकन्यानां वंशविस्तारः                   | १२ |
| 9  | इन्द्रेण कृतं गुरोरवमाननं ततो देवानामैश्वर्यध्वंसः, |    |
|    | विश्वरूपस्य पौरोहित्ये वरणं च                       | १३ |
| 6  | विश्वरूपद्वारा इन्द्राय नारायणवर्षीपदेशः            | १४ |
| 9  | विश्वरूपवधः, बुत्रस्योत्पत्तिर्देवक्रतमगवत्स्तवनं   |    |
|    | भगवद्धरप्रदानं च                                    | १५ |

विषयाः

1121

| अघ्य                   | ये विषयाः                                                       | पत्रे                            | अघ्याये विषयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पत्रे                                       | अध्याये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | विषया:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | पत्रे                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| १०<br>११२<br>१११<br>११ | देवानां दधीचेः सकाशात्तदस्थियाचनं वज्रनिमाणं<br>देवदानवयुद्धं च | २२<br>२२<br>२२<br>२२<br>२२<br>२२ | २ हिरण्यकशिपोः स्वभृत्येभ्यः प्रजापीडनार्थमादेशः, पुत्रशोकाकुलाया दितेः स्वज्ञातीनां च सान्त्व- नार्थम्रपदेशः ३ हिरण्यकशिपोस्तपसा तप्तानां देवानां प्रार्थनया न्नव्यणा तस्मै वरदानम् ४ हिरण्यकशिपोः शासनम् ५ हिरण्यकशिपुत्रह्णादसंवादः, प्रह्णादवधार्थं हिरण्य- कशिपोः प्रयत्नः प्रह्णादस्य पुनर्गुरुगृहे स्थापनं च ६ दैत्यवालकेभ्यः प्रह्णादस्य पुनर्गुरुगृहे स्थापनं च ६ दैत्यवालकेभ्यः प्रह्णादस्य प्रवर्णनारदम्रखादु- पदेशश्रवणम् ८ प्रह्णादवधोद्यमः, स्तम्भान्नृसिद्यावतारः, हिरण्य- कशिपोर्वधः, न्रद्यादिदेवकर्त्वकं भगवत्स्तवनं च ९ प्रह्णादकृतभगवत्स्तुतिः १० प्रह्णादनृसिद्यसंवादः प्रह्णादाय वरप्रदानं तस्य राज्येऽ- भिषकः, भगवतोऽन्तर्धानं त्रिपुरदहनारूयानं च ११ नृणां सनातनो धर्मः, वर्णधर्माः, स्नीधर्माश्र १२ नृष्यां सनातनो धर्मः, वर्णधर्माः, स्नीधर्माश्र १२ नृष्यां सनातनो धर्मः, वर्णधर्माः, स्नीधर्माश्र | 3 E 9 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | १५ गृहस्थानां स्वप्राग्जन्यः १ स्वायम्भवा २ गजेन्द्रकर्वः ३ गजेन्द्रकर्वः ४ भगवत्स्तवनः ६ भगवदाञ्चया नार्थमुद्योगः ७ समुद्रमन्थनः भीतेर्दे वैः स् ८ उदघेरन्योन्य भीवः, तय सुधाकलशे ४ ९ देवानाममृत | कृते मोक्षधर्मनिरूपणं नारदस्य प्रश्नान्तकथनं च  अष्टमस्कन्धे पित्मन्वन्तरचतुष्टयवर्णनं यज्ञावतारचिर्व स्याने गजप्राहयुद्धवर्णनम् कं भगवत्स्तवनं प्राहाद्गजेन्द्रस्य मोक्षणं च<br>प्रयंजनमचरितं तयोरुद्धारश्च पन्वन्तरवर्णनम् , चाच्चेऽजितावतार-<br>रपराजितेर्दे वैः सह ब्रक्षणा कृतं<br>वं च  दिवानामसुरैः सन्धाय समुद्रमन्थ-<br>स्तरमः समुद्रोद्भृतहालाहलविषमयेन<br>तुतस्य भगवतः शिवस्य विषपानं च<br>सरनानामुत्पत्तः—लच्म्या आवि-<br>स्तरमानामुत्पत्तिः—लच्म्या आवि-<br>स्तरमानामुत्पत्तिः—लच्म्या आवि-<br>स्ता भगवतो वरणं दैत्येश्च हते<br>सगवतो मोहिनीरूपधारणम्<br>पानं दैत्यवश्चनं राहुशिरञ्लेदश्च | व १ व १ व १ व १ व १ थ थ थ थ थ थ थ थ थ थ |

11 3 11

| अध   | गये विषयाः                                      | पत्रे |
|------|-------------------------------------------------|-------|
| \$ 5 | बलेः पराजयः, दैत्यानां विनाशः, नारदोक्त्या      |       |
|      | युद्धसमाप्तिः, शुक्रद्वारा वलेः संजीवनं च       | \$8   |
| १२   |                                                 | १५    |
| १३   |                                                 | १७    |
| 68   | 1                                               | 28    |
| १५   | 21111 10111 1                                   | १८    |
|      | कश्यपस्य देवमात्रेऽदित्यै पयोत्रतोपदेशः         | १९    |
| १७   | व्रवसन्तुष्टस्य भगवतोऽदित्यै वरदानम्, अदिति-    |       |
|      | गर्भस्थस्य भगवत्तेजसो ब्रह्मकर्त्वं स्तवनं च    | २१    |
| १८   | भगवतो वामनस्य प्रादुर्भावः, मुनिभिर्दे वैरुपनी- |       |
|      | तस्य ्तस्य ्विलयज्ञशालागमनम् , विलकर्वकं        |       |
|      | भगवतोऽस्यर्हणं च                                | २२    |
| १९   | विलयामनसंवादः, पदत्रयभूमियाचनम्, शुक्र-         |       |
|      | द्वारा दाननिपेधश्र                              | २३    |
| २०   | बलिकर्दकं पदत्रयमितभूदानं भगवतो विरा-           |       |
|      | ड्रपग्रहणं च                                    | २४    |
|      | बलिबन्धनं भगवतो वचनं च                          | २६    |
| २२   | बलियचनं ब्रह्मणो वचनं भगवत्कृतं बलेः प्रशंसनं   |       |
|      | तस्मै वरदानं च                                  | २६    |
| २३   | बलेः सुतललोकगमनं वामनस्योपेन्द्रपदेऽभिषेकश्र    | २८    |
| २४   | मत्स्यावतारकथा                                  | २९    |

| अध्य | राये विषयाः                                           | पत्रे |
|------|-------------------------------------------------------|-------|
|      | नवमस्कन्धे                                            |       |
| 8    | सर्यवंशवर्णनं वैवस्वतमनोः पुत्रस्य स्त्रीमावापत्तिश्च | २     |
| २    | प्रपघ्र कविकरूपनरिष्यन्तदिष्टानां वंशविस्तारः         | 3     |
| 3    | सुकन्याचरितं रेवतकन्याचरितं च                         | 3     |
| 8    | नभगवंशवर्णनम्, नाभागचरितम्, अम्बरीषो-                 |       |
|      | पाख्यानं दुर्वाससः पलायनं च                           | 8     |
| ध    | अम्बरीपानुग्रहेण दुर्वाससो दुःखनिवृत्तिः, अम्ब-       |       |
|      | रीपप्रशंसा, तस्य भगवद्भपतापत्तिश्च                    | ø     |
| Ę    | इच्वाकुवंशवर्णनं मान्धातुश्रिततं सौमर्धुपाख्यानं च    | 6     |
| 9    | त्रिशंकुकथा हरिश्रन्द्रचरितं च                        | S     |
| =    | सगरचरितम्                                             | १०    |
| 9    | गङ्गावतरणकथा भगीरथवृत्तं सौदासचरितं च                 | 88    |
| १०   |                                                       | १३    |
| ? ?  | श्रीरामादिवंशवर्णनं श्रीरामस्य साकेतवासिभिः           | •     |
|      | सह स्वपदारोहणं च                                      | १५    |
| १२   | इच्याक्त्णां कुशादिसुमित्रान्तानां वर्णनम्            | १६    |
| १३   | निमिवंशवर्णनम् , निमेर्देहत्यागो विदेहवंशश्च          | १६    |
| 88   |                                                       | •     |
|      | मिलायां जातस्य पुरूरवस उपाख्यानं च                    | १७    |
| १५   | ऋचीकजमदग्निपरशुरामचरितं सहसार्जनवधश्च                 | १८    |

| अह | याये विषयाः                                      | पत्रे |
|----|--------------------------------------------------|-------|
| १६ | जमदिशवधः, परशुरामद्वारा श्वत्रियाणां संहारः,     |       |
|    | विश्वामित्रवंशवर्णनं च                           | २०    |
|    | क्षत्रवृद्धरिजरम्भानेनसां वंशवर्णनम्             | २१    |
| १८ | ययातिच्रितम्                                     | २१    |
| १९ |                                                  | २२    |
| २० |                                                  | २३    |
|    | भरतवंशः रन्तिदेवचरितञ्च                          | २५    |
| २२ | दिवोदासादिवंशकथनं ऋक्ष्वंशे पाण्डवाद्युत्पत्तिइच | २६    |
| २३ | अनुदुह्युत्र्वस्यद्नां वंशवर्णनम्                | २७    |
| २४ | यदुवंशवर्णनं तत्र श्रीकृष्णावतारस्चनम्           | २८    |
|    | दशमस्कन्धे                                       |       |
|    | [ पूर्वार्घे ]                                   |       |
| ?  | श्रीकृष्णावतारोपक्रमःत्रह्मकर्द्धं पृथिच्या      |       |
|    | आश्वासनं, कंसस्य देवकीवधोद्योगाद्वसुदेववचनेन     |       |
|    | निवृत्तिः, पण्णां देवकीपुत्राणां कंसकर्दको वधक्च | २     |
| 2  | भगवतो देवकीगभें अनुप्रवेशस्तत्र त्रह्मादिदेवकृतं |       |
|    | तदीयं स्तवनं देवकीसान्त्वनं च                    | S     |
| 3  | श्रीकृष्णप्रादुर्भावः, वसुदेवदेवकीकृता भगवतः     |       |
|    | स्तुतिः, भगवदादेशेन कंसभीतस्य वसुदेवस्य गोकुलं   |       |
|    | प्रति स्वपत्रनयनं ततो यशोहामताया आन्यनं च        | 8     |

11 3 11

| अध्याये                    | विषयाः                                                                                                     | पत्रे | अध्याये विषयाः                                                                                                                               | पत्रे | अध्याये                      | विषयाः                             | 7   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|------------------------------------|-----|
| वदवतारस्<br>दुर्मन्त्रणं च | हंसस्य हस्तादुन्मुक्तया देव्या भग-<br>वनं, कंसानुतापः, तदीयदुर्मन्त्रिणां<br>वतो जातकमीदिमहोत्सवः, नन्दस्य | ۹     | १६ कालियदमनम् , नागपत्नीकृतं नागकर्त्कं च<br>भगवतः स्तवनं नागद्वारा हृदपरित्यागश्च<br>१७ कालियस्य यम्रनाहदे निवासस्य कारणवर्णनं              | २९    | संवादः, रा<br>तोऽन्तर्धानं   |                                    |     |
| मधरासम्                    | पर्वा जातकभादिमहात्सवः, नन्दस्य<br>तत्र नन्दवसुदेवसंवादः                                                   |       | हदान्त्रिर्गतेन श्रीकृष्णेन ब्रजौकसां दावानला                                                                                                |       |                              | भगवतोऽनुसंघानं तदाचरितानुकरणं      |     |
| ६ पुतनावधः                 | पन गम्प्रसुप्रस्पादः                                                                                       | 80    | द्रक्षणम्                                                                                                                                    | ३२    | यमुनापुलि                    | ते तदागमप्रतीक्षणं च               | 8   |
|                            | तृणावर्तवधः, जुम्भमाणस्य भगवतो                                                                             | 88    | १८ प्रलंबासुरवधः                                                                                                                             | ३३    |                              | —विरहार्तगोपीनां भगवदुषस्थानाय     |     |
| मुखे यशोद                  | ाया आकाशादिदर्शनं च                                                                                        | १२    | १९ मुझाटच्यां गवां गोपानां च दावानलाद्रक्षणम्                                                                                                | ३४    | प्रार्थनम्                   | 0 120                              | 8   |
|                            | जातकफलकथनपूर्वकं नामकरणसंस्कारः,                                                                           |       | २० प्रावृद्धवर्णनं शरद्वर्णनं च                                                                                                              | ३४    | ३२ भगवतः प्रा                | दुर्भावः, गोपीनामाश्वासनं च        | 8   |
| मञ्ज्ञानम,                 | 2 2 2 2                                                                                                    | 1     | २१ वेणुगीतम्, भगवतो मधुरं वेणुनादमाकः र्थ                                                                                                    |       |                              | नं परीक्षित्कृतशंकायाः शुकद्वारा   |     |
| ९ श्रीकणस्यो               |                                                                                                            | 88    |                                                                                                                                              | ३६    | समाधानं च                    |                                    | ધ   |
| १० यमलार्जुनोः             | 71*4                                                                                                       | 1     | २२ चीरहरणलीला                                                                                                                                | ३७    |                              | न्नन्दस्य मोचनम्, अजगरस्य पूर्व-   |     |
|                            | कुलं परित्यच्य वृन्दावने गमनं तत्र                                                                         | १७    | २३ अन्नयाश्चामिषेण यज्ञपत्नीष्वनुग्रहः                                                                                                       | ३८    | विद्याधरस्व                  |                                    | ष्  |
| श्रीकृष्णद्वार             | 5 0                                                                                                        | 9 /   | २४ इद्रमखभङ्गः                                                                                                                               | So    |                              | —गोचारणाय वनं गतस्य भगवतो          |     |
| १२ अघासुरवधः               |                                                                                                            | 29    | २५ कोपान्मुसलघारावर्षं वर्षतीन्द्रे व्रजौकसां<br>रक्षणार्थं गोवर्धनघारणम्                                                                    | ***   | गोपीजनकः                     |                                    | فغ  |
| १३ सवालवत्सष्ट             | न्दे ब्रह्मणापहते श्रीकष्णस्य तन्नहते.                                                                     |       | २६ श्रीकृष्णस्यालौकिकं प्रमावं दृष्टा चिकतान्                                                                                                | 88    | २५ आरष्टासुरवर<br>नायादेशश्र | ाः कंसस्याकूरं प्रति नन्दगोकुलगम-  | 1.1 |
| णाब्द यावा                 |                                                                                                            | ວ່າ   | गोपान् प्रति नन्दस्य गर्गोक्तिकथनम्                                                                                                          | ४२    |                              | ।।रदक्ठतं भगवत्स्तवनं निलायनक्री-  | 40  |
| १४ ब्रह्मणा कृता           | भगवतः स्तुतिर्वत्सवत्सपाला-                                                                                | ,, !  | गोपान प्रति नन्दस्य गर्गोक्तिकथनम्<br>२७ विगतमदस्येन्द्रस्य श्रीकृष्णसन्त्रिधौ क्षमाप्रार्थनं<br>कामधेन्वन्दास्यां श्रीकृष्णसन्त्राधिषेक्ष्य | ४९    | हायां व्योम                  |                                    | ધ્  |
| नयनं च                     | ;                                                                                                          | २४    | कामधेन्विन्द्राम्यां श्रीकृष्णस्याभिषेकश्च                                                                                                   | ४३    |                              | मकुष्णौ मथुरामानेतुमक्र्रस्य नन्द- | 7,  |
| १५ गोचारणं घे              | उकासुरवधः कालियविषद्षिताम्बु-                                                                              |       | २८ असमयेऽवगाहनाद्वरुणद्तेन वरुणालयं नीतस्य                                                                                                   | 04    | गोकलं प्रति                  | गमनं तत्र रामकृष्णद्वारा तस्य      |     |
| पानानमृतान                 | ¢ ereni min                                                                                                | २८    | नन्दस्य भगवता पुनरानयनम्                                                                                                                     | 88    | सत्कारः                      | 111 1110 10111 1117                |     |

पत्रे

१०१

१०२

१०३ १०४

१०५

800

208

| भा ॰ वि  | à. | STATES OF                                 |
|----------|----|-------------------------------------------|
| <br>   8 | 11 | A TOP |
|          |    | SA PERSONAL                               |
|          |    | PERENEPHONE<br>PROPERTY                   |
|          |    | SICON SI                                  |

| अध्या | ये विषयाः                                        | पत्रे | 39 |
|-------|--------------------------------------------------|-------|----|
| ३९    | श्रीकृष्णबलरामयोर्मथुरां प्रति प्रस्थानं विरहका- |       | 8  |
|       | तराणां गोपीनां करुणोदुगारः कालिन्द्यामकर्कर्वकं  |       |    |
|       | भगवद्धामदर्शनं च                                 | 49    |    |
| 80    | अक्रूरकृता भगवत्स्तुतिः                          | ६१    |    |
| ४१    | रामकृष्णयोर्मथुरायां प्रवेशः, रजकवधः, वायक-      |       | ı  |
|       | मालाकारयोरनुग्रहणं च                             | ६३    |    |
| ४२    | कुटजायामनुग्रहः, धनुषो भङ्गः, मन्लशालासज्जी-     |       | ٠  |
|       | करणं च                                           | ६४    | ١  |
| ४३    | कुवलयापीडवधः, भगवतो मन्लशालायां प्रवेशः          |       |    |
|       | चाणूरेण सह संवादय                                | ६५    |    |
| 88    | चाणूरमृष्टिकादीनां मल्लानां निधनं कंसस्य वधव     | ७३    |    |
| ४५    | वसुदेवदेवकीसान्त्वनम् , उग्रसेनस्य राज्याभिषेकः  | ,     |    |
|       | रामकृष्णयोरुपनयनं विद्याध्ययनं गुरोर्मृतपुत्र-   |       |    |
|       | स्यानयनं च                                       | ६८    | 1  |
| ४६    | स्वविरहार्तगोपीनां सान्त्वनाय भगवतोद्भवस्य       |       | 1  |
|       | प्रस्थापनम्, नन्दोद्धवसंवादश्र                   | 90    |    |
| ८७    |                                                  |       |    |
|       | मथुरागमनं च                                      | ७२    |    |
| 85    | भगवता इञ्जामनोरथपूर्तिः, अक्रूरगृहं गत्वा        |       |    |
|       | पांडवसमाचारज्ञानायाक्ररस्य हस्तिनापुरं प्रति     |       | 1  |

प्रस्थापनं च

| त्रे | अच्याये विषयाः                                                                                        | पत्रे | अध्याये विषयाः                                                                               |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|      | ४९ अकूरस्य हस्तिनापुरे गमनं, कुन्त्याः करुणोद्गारः, अकूर्धतराष्ट्रसंवादः, अक्रूरस्य पुनर्यदुपुर्यामा- |       | ५९ ग्रुरवधः, भौमासुरवधः, भूमिकृता भगवत्स्तुतिः,<br>भौमाहृतपोडशसहस्रराजकन्यानां परिणयनं पारि- |   |
| 3    | गमर्न च                                                                                               | ७६    | जातहरणं च                                                                                    |   |
| K    | ( उत्तरार्धे )                                                                                        |       | ६० रुक्मिणीश्रीकृष्णयोः प्रणयकलहः                                                            |   |
|      | ५० रामकृष्णयोर्जरासन्धेन सह युद्धं द्वारकादुर्ग-                                                      |       | ६१ श्रीकृष्णसन्ततीनां वर्णनम् , अनिरुद्धविवाहे                                               |   |
| 3    | निर्माणं च                                                                                            | ७९    | रुक्मिणो वधश्र                                                                               |   |
|      | ५१ कालयवनविनाशः मुचुकुंदकुता भगवतः स्तुतिइच                                                           | ८०    | ६२ ऊपा-निरुद्धसमागमः, अनिरुद्धस्य वंधनश्च                                                    |   |
| S    | ५२ रामकृष्णयोद्धरिकागमनं, बलरामविवाहः श्रीकु-                                                         |       | ६३ श्रीकृष्णवाणासुरसंग्रामः, तत्र माहेश्वरज्वरेण                                             |   |
|      | ब्लाय रुक्सिण्याः सन्देशस्च                                                                           | ८३    | महेश्वरेण च कृता भगवत्स्तुतिः                                                                | - |
| ષ    | ५३ कुब्णस्य कुंडिनपुरे गमनं रुक्तिमणीहरणं च                                                           | 82    | ६४ नृगस्योद्धारः १                                                                           |   |
| e    | ५४ यदुभिः सह संग्रामे चैद्यपक्षीयराज्ञां पराजयः,                                                      |       | ६५ वलभद्रस्य ब्रजे गमनं कालिन्दीकर्पणं च                                                     |   |
|      | रुक्मिणः पराभवः, बलभद्रकृतसान्त्वनं रुक्मि-                                                           |       | ६६ पौंडूककाशिराजयोर्वधः, स्वप्रयुक्तेनाभिचाराग्निना                                          |   |
|      | णीश्रीकृष्णविवाहरच                                                                                    | ८६    | सुदक्षिणस्य विनाशः, सुदर्शनेन वाराणसी-                                                       |   |
| 6    | ५५ प्रद्यम्नस्य जन्म शंवरासुरवधश्र                                                                    | 66    | दहनं च                                                                                       |   |
|      | ५६ स्यमन्तकोपाख्यानं, भगवतः कलङ्कमार्जनं जांब-                                                        |       | ६७ रैवतके द्विविदवधः १                                                                       |   |
| 0    | वतीसत्यभामयोः पाणिग्रहणं च                                                                            | ८९    | ६८ सांवविवाहः, वलरामेण हस्तिनापुरकर्षणं च                                                    |   |
|      | ५७ सत्राजितं हत्वा शतधन्वना स्यमन्तकहरणं,                                                             |       | ६९ देवर्षिनारदकर्वकं मगवतो गृहचयीदर्शनम् १                                                   |   |
| २    | तस्य वधः, अक्रूरस्य पलायनं पुनर्दारका-                                                                |       | ७० श्रीकृष्णस्याह्विककृत्यवर्णनं युधिष्ठिरसन्देशमा-                                          |   |
|      | यामागमनं च                                                                                            | 90    | दाय नारदस्य जरासन्धकारानियद्वनृपाणां                                                         |   |
|      | ५८ कालिन्दी-मित्रविन्दा-सत्या-भद्रा-लच्मणादीनां                                                       |       | सन्देशमादाय दृतस्य चागमनम्                                                                   | 8 |
| 4    | पाणिग्रहणस्                                                                                           | 98    | ७१ उद्धवस्य मन्त्रणया श्रीकृष्णस्येन्द्रप्रस्थगमनम्                                          | 5 |
|      |                                                                                                       |       |                                                                                              |   |

|   | अध्याये | विषयाः                                              | पत्रे ∤ ३ | <b>ष्याये</b>       | विषयाः                                                 | पत्रे                      | अध्याये                          |                                                              | ų   |
|---|---------|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|
| 3 | ७२ राज  | जस्योपक्रमे पांडवानां दिग्विजयः, भीमेन<br>तसन्धवधव  | १११       | ४ ऋषिगण<br>बन्धृनां | कृता भगवत्स्तुतिः, वसुदेवयज्ञे<br>प्रस्थापनादिकं च     | ोत्सवः,<br>१२७             | मादान                            | ह्रपण च                                                      | 8   |
| 8 | ७३ जरा  | ासन्धरुद्धानां राज्ञां कारागृहान्मोचनम्             | ११३ .     | ५ वसुदेवमु          | खेन भगवत्तत्वप्रतिपादनं, भगव                           | ता देव-                    |                                  | <b>ऽवताराणां वर्णनम्</b>                                     | 9   |
| R | ७४ राज  | जस्ये भगवतोञ्जपूजनं ततो रुष्टस्य दुर्वदतः           |           | कीप्रार्थन          | त्या तदीयमृतपुत्राणामानयनं च                           | १३०                        | ५ भक्तिही                        | नपुरुषाणां निष्ठायाः प्रतियुगं पूजाविधा-                     |     |
| Š | शि      | ाशुपालस्य भगवता कृष्णेन वधः                         | ११४ .     | ६ सुभद्राहः         | रणं, श्रीकृष्णस्य मिथिलागनं, त                         | तत्र बहु-                  | नस्य च                           | - <b>भ</b> दवर्णनम्                                          | 9   |
| 0 | ७५ राज  | जस्यान्तेऽवभृथस्नानमहोत्सवः, मयनिर्मितायां          | 1         | নায়য়:             | न्द्रेवयोः सद्यनि सकदेव प्रवेशः                        | १३२                        | ६ श्राकृष्ण                      | द्धिवसवादारम्भः                                              | 8 8 |
| 3 | ्युधि   | धिष्ठिरसभायां दुर्योधनस्यावमाननं च                  | ११६       | :७ वेदस्तुति        | r:                                                     | १३४                        | ७ उद्भवपृष                       | रन भगवता तस्म ज्ञानापद्शकरण तत्र                             |     |
| 3 | ७५ शा   | ाल्वस्य यदु।मः सद्द युद्धम्                         | ११७ ।     | '८ । शवाच्य         | ातयाः स्वभाववलक्षण्यः व                                | 4.5 <i>1</i> 0.441         | Name of the second               | Additional and a solution                                    | १३  |
| 5 | ७७ भग   | गवता सौमसहितस्य शाल्वस्य विनाशः                     | 286       | विष्णुना            | शम्भोवृकासुरभयाद्रक्षण च                               | 488                        | गुरुव्यष्ट्                      | गुरुम्य उपदेशग्रहणवर्णनम्<br>याजगरादिनवगुरूणां वर्णनम्       | 7 4 |
| 2 |         | न्तवक्त्रविद्रथवधः, बलरामेण स्तशिरक्लेदश्च          | ११९       | ९ भृगुकत्           | क त्रिद्वपराक्षण तत्र विष्णाः                          | अष्ट्य                     | ८ अवधूत <del>र</del><br>० क्याहर | वाजगराविनयगुरूमा यथान् ।<br>व्यवस्थानं वर्णवम् अवधतोवारुयान- | , , |
| 3 |         | न्वलवधः, स्तहत्यामार्जनाय बलभद्रस्य तीर्थेषु        |           |                     |                                                        | A                          | रामात                            | प्तप्तगुरूणां वर्णनम् , अवध्तोपारूपान-<br>।                  | १८  |
| 2 |         |                                                     | •         | मृतपुत्रा           | णामानयनं च<br>नीतरानं संवेशको समर्थनं सम               | ₹४९<br><del>≀किकील</del> ∔ | १० आत्मन                         | १ संसारवन्धो देहाच्यासादस्तीति बोधनं<br>मिध्यात्वनिरूपणं च   |     |
| Ď |         | दामोपाख्यानम् , पत्नीप्ररेणया सुदाम्नो भग-          |           | ५० आकु∘ण<br>उक्तिस≡ | लालाना सचपवाञ्चनणन वन्स<br>नुरागाधिक्यं यदुवंशीयानामसं |                            |                                  |                                                              | १९  |
| 8 |         | त्समीपे गमनं भगवता तस्य सत्कारक्च                   |           |                     | नुरागाायस्य पदुपराायानानतः<br>(नं च                    |                            | ११ बद्धानां                      | मुक्तानां साधूनां लचणकथनं सद्धक्ति-                          |     |
| ţ |         | दाम्नः स्वपुरीं प्रत्यागमनं, तत्र भगवइत्तमैश्व-     |           |                     |                                                        |                            | साध्याप                          | ायस्य च वर्णनम्                                              | 2   |
| 2 | यंध     | म्रुपलम्य भगवद्वात्स्चयगुणगानम्                     | १२२       |                     | एकादशस्कन्ध                                            |                            | १२ सत्सङ्ग                       | हिमा कर्माजुष्ठानकर्मत्यागव्यवस्था-<br>।                     |     |
| Ď | ८२ प्रभ | भासे स्र्योपरागपर्वण यदुभिः सह कुरूणां              |           | १ ऋषीणां            | यदुकुलसंहाराय शापः                                     | 8                          | वणेनं च                          |                                                              | 3   |
| 8 | नन      | न्दादिगोपानां च समागमः                              | १२४       | २ वसुदेवा           | य देवपिनारदोपदेशः, तत्र निर्धि                         | मनवयोगे-                   | , १३ भगवता                       | हसरूपण ब्रह्मण ज्ञानापद्शः                                   | २।  |
| 5 |         | पदीं प्रति श्रीकृष्णपत्नीनां स्वस्वोद्वाहवृत्तान्त- | 1         |                     | ादरूपेण पुर्वे भागवतंधमस्य भा                          | गवतलच-                     | १४ भक्तमह                        | त्व ष्यानयाग्वणन च                                           | 31  |
| 0 | वण      | गॅन <b>म्</b>                                       | १२५       | णस्य च              | व वर्णनम्                                              | २                          | १५ अष्टादश                       | ।साद्भवणनम्                                                  | ₹'  |
|   |         |                                                     |           |                     |                                                        |                            |                                  |                                                              |     |

150

्र ३ वि. सू. ३

| अघ्य | ाये विषयाः                                    | पत्रे |
|------|-----------------------------------------------|-------|
| १६   | भगवतो विभूतीनां वर्णनम्                       | 38    |
| १७   | वर्णधर्मनिरूपणम् , आश्रमेषु ब्रह्मचारिगृहस्थ- |       |
|      | धर्मवर्णनं च                                  | ३२    |
| १८   | वान्त्रस्थसंन्यासाश्रमधर्मनिरूपणम्            | ३४    |
|      | भक्तेः साधनस्य यमनियमादीनां च वर्णनम्         | ३६    |
| २०   | ज्ञानकर्मभक्तियोगानां वर्णनम्                 | ३८    |
| २१   | द्रच्यदेशादिगुणदोषवर्णनम्                     | 80    |
|      | तत्त्वानां संख्या पुरुषप्रकृतिविवेक्स्य       | ४२    |
| २३   | तिति चुद्रिजोपाच्यानं भिक्षुगीतश्च            | ४५    |
|      | सांख्ययोगवर्णनस्                              | 88    |
|      | स <b>स्वादिगुणत्रयवृत्तिनिरू</b> पणम्         | 40    |

२६ ऐलगीतम् २७ साङ्गिवयायोगवर्णनम्

| पत्रे            | अघ्याये | विषयाः                                                  | पत्रे | अध्याये      | विषयाः                                                                            | पत्रे |
|------------------|---------|---------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 38               |         | मार्थनिरूपणम्<br>गगवतधर्मनिरूपणम्, उद्धवस्य बदरिकाश्रम- | ५५    |              | पिदेशेन राज्ञः परीक्षितो भीतिनिवारणम्<br>तो देइत्यागः, सर्पसत्रं, वेदानां शाखावि- | 6     |
| ३२               |         | मर्नं च                                                 | 46    | भागइच        |                                                                                   | 9     |
| ३४               | ३० य    | <u>दुकुलसंहारवर्णनम्</u>                                | ६०    | ७ अथवंवे     | द्दिभागो पुराणलक्षणवर्णनं च                                                       | १२    |
| ३ <b>६</b><br>३८ | 1       | गवतः परमघामगमनम्                                        | ६१    | ८ मार्कण्डे  | यस्य तपस्या तत्कृतनरनारायणस्तुतिहच<br>यकर्वकं भगवन्मायानिर्मितमहाप्रलयली-         | १३    |
| မွ               |         | द्वादशस्कन्धे                                           |       | लाद्र्यन     |                                                                                   | १५    |
| ४२               | १ क     | :लियुगीयराजवं <mark>श</mark> वर्णनम्                    | २     | १० मार्कण्डे | याय भगवतः शंकरस्य वरदानम्                                                         | १६    |
| ४५               | २ क     | लिधर्मनिरूपणं, कल्क्यवतारस्य कृतयुगागमस्य               |       |              | ाङ्गायुषयुक्तस्य भगवतः स्वह्रपवर्णेनं सूर्यव्यृह                                  |       |
| 86               | =       | । समयः                                                  | ३     | वर्णनं च     | ī                                                                                 | १७    |
| 40               | ३ भू    | र्मिगीतं, कळिदोपनिरासोपायः, युगधर्मनिरूपणं,             |       | १२ श्रीमद्भ  | ागवतोक्तविषयाणां संचेपतो विवरणम् 🤍                                                | १९    |
| 48               | व       | क्लौ हरिनामकीर्तनमाहात्म्यवर्णनम्                       | 8     | १३ विभिन्न   | पुराणानां श्लोकसंख्या श्रीमद्भागवत-                                               |       |
| ५३               | 8 च     | ातुर्विधप्रलयवर्णनम्                                    | ६     | महत्त्वं :   | च                                                                                 | २१    |
|                  |         |                                                         |       |              |                                                                                   |       |

### इति श्रीमद्भागवतविषयानुक्रमणिका ।

<>>>>

11 4 11





॥ श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीसरस्वत्ये नमः॥ ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरंदाय भक्तजनमानसिन्वासाय श्रीरामचंद्राय। वागीशा यस्य बद्दे लच्मीर्यस्य च वक्षसि ॥ यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे ॥ १ ॥ विश्वसग्विसग्वित्वलक्षणलक्षितम् ॥ श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्॥ २॥ माधवीमाधवाधीशौ सर्वसिद्धिविधायिनौ ॥ वंदे परस्परात्मानौ परस्परनृतिप्रियौ ॥ ३ ॥ संप्रदायानुरोधेन पौर्वापर्यनुसारतः ॥ श्रीमागवतभावाधीदीपिकेयं प्रतन्यते॥ ४ ॥ क्वाहं मंदमतिः क्वेदं मंथनं श्रीरवारिधेः ॥ कि तत्र परमाणुर्वे यत्र मज्जित मंदरः ॥ ५ ॥ मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम् ॥ यत्कृषा तमहं वंदे परमानंदमाधवम् ॥ ६ ॥ श्रीमद्भागवताभिधः सुरत्रुस्तारांकुरः सज्जितः स्वंधेद्विद्यामस्ततः प्रविलसद्भक्तयल्वालोदयः ॥ द्वात्रिंशतिव्रशतं च यस्य विलस्व्छाखाः सहस्राण्यलं पर्णान्यष्टद्रशेष्टदोऽतिसुलभो वर्वितं सर्वोपरि ॥ ७ ॥ अथ नानापुराणशास्त्रप्रवेशिवत्रसत्तिमलभमानस्वत्रतत्रापरितुष्यन्नार-दोपदेशतः श्रीमद्भगवद्गुणानुवर्णनप्रधानं भागवतशास्त्रं प्रारिप्सुर्वेद्वयासस्तत्रत्रर्युहिनद्वन्यादिसिद्धये तत्प्रतिपाद्यप्रदेवतानुस्मरण्वक्षणं मंगलमाचरति । जन्माद्यस्येति । प्रं परमेश्वरं धीमिह् । ध्यायतेलिखि छादसं ध्यायेमत्यर्थः । बहुवचनं शिष्याभिप्रायम् । तमेव स्वस्यत्रस्थलक्षणाभ्याप्रप्रक्षयति । तत्र स्वस्यलक्षणं सत्यत्ते हेतुः । यत्र यस्मिन्त्रक्षणि त्रयाणां मायागुणानां तमोरज्ञस्त्वानां सर्गो भूतेद्वियदेवतारूषोऽमृषा सत्यः यत्सत्यत्या मिध्यासगोऽपि सत्यवत्प्रतियते तं परं सत्यमित्यर्थः । अत्र दृष्टान्तः । तेजोवारिमृदां यथा विनिमय इति । विनिमयो व्यत्ययोऽन्यस्मिन्नन्नयावमासः । स यथाऽधिष्टानसत्त्रया सद्धत्प्रतीयत इत्यर्थः । तत्र तेजसि वारिद्यद्विमरिचितोये प्रसिद्धा । मृदि काचादौ वारिद्वद्विगिरिण च काचादिद्वद्विरित्यादि यथाय-

## जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्रार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुह्मन्ति यत्सूरयः॥ तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि॥ १॥

थम्ह्यम् । यद्वः । तस्यैव परमार्थसत्यत्वप्रतिपादनाय तदितरस्य मिध्यात्वयुक्तम् । तत्र मृषेवायं त्रिसगों न वस्तुतः सिन्निति । यत्रेत्यनेन प्रतीतप्रपाधिसंबंधं वारयित । स्वेनैव धाम्ना महसा निरस्तं कुहकं कपटं मायालक्षणं यस्मिस्तम् । तटस्थलक्षणमाह । जन्मादीति । अस्य विश्वस्य जन्मस्थितिभंगा यतो भवंति तं धीमहीति । तत्र हेतुः । अन्वयादितरतश्च । अर्थेष्वाकाशादिकार्येषु परमेश्वरस्य सदूपेणान्वयादकार्येभ्यश्च खपुष्पादिभ्यस्तद्वयितरेकात्।यद्वा। अन्वयशब्देनानुष्ट्वितिरशब्देन व्यावृत्तिः । अनुष्ट्वत्तत्वात्त्रसद्भ्पं ब्रह्मकारणं मृत्सुवर्णादिवत् । व्यावृत्तत्वाद्विश्वं व्यावृत्तिः । यद्वा। सावयवत्त्वादन्वयव्यतिरेकाम्यां यदस्य जन्मादि तद्यतो भवतिति संबंधः । तथा च श्रुतिः । यतो वा इमानि भूतानि जायंते । येन जातानि जीवंति । यत्प्रयंत्यभिसंविश्वंतित्याद्या समृत्तिश्च । यतः सर्वाणि भूतानि भवंत्यादियुगागमे ॥ यस्मिश्च प्रलयं यांति पुनरेव युगक्षये इत्याद्याः । तिर्हे कि प्रधानं जगत्कारणत्वाद्घ्येयमभिष्ठेतं नेत्याह । अभिज्ञो यस्तम् । स्थल लोकान्तु सृजा इति स इमान्लोकानस्वतिते श्रुतेः । ईक्षतेर्माशब्दमिति न्यायाच । तिर्हे कि जीवो ध्येयः स्वान्तेत्याह । स्वराट् स्वतैने प्रकाशितवान् । यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै । तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं ग्रुग्रुज्ञुक्तं श्रुर्वः । वत्त्याह । तेन द्रति । आदिकवये ब्रह्मणोऽन्यतो वेदाध्ययनमप्रसिद्धम् । सत्यम् । तत्तु हदा मनसैव तेने विस्तृतवान् । अनेन बुद्धिक्तिप्रवर्तकत्वेन गायव्यर्थो दिश्वः । वत्त्यति हि । प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती विवन्वताऽजस्य सर्ती स्विति हि । स्वलक्षणा प्रादुरभूत्किलास्यतः स मे ब्रह्मिणास्यभः प्रसीदता-

धर्मः पोज्ञितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूळनम् ॥ श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धचतेऽत्र कृतिभिः शुश्रृषुभिस्तत्क्षणात् ॥२॥ निगमकल्पूरोर्गछितं फळं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् ॥ पिवत मागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका

खाह । शिवदं परमसुखदम् । किंच । आध्यात्मिकादितापत्रयोनमूलनं च । अनेन ज्ञानकांडविषयेभ्यः श्रेट्यं दिशतम् । कर्तृतोऽपि श्रेप्ट्यमाह । महामुनिः श्रीनारायणस्तेन प्रथमं संचेषतः छते । देवताकांडविषयगतं श्रेप्ट्यमाह । किं वेति । परैः शास्त्रेस्तदुक्तसाधनैर्वेश्वरो हृदि किंवा सद्य एवावरुद्ध्वते स्थिरीक्रियते । वाशब्दः कटाचे । किंतु विलंबेन कथंचिदेव । अत्र तु शुश्रूषुप्तिः श्रोतुषिच्छद्भिस्त तत्थणादेवारुद्धयते । इदमेव तिर्हं किमिति सर्वे न शृण्वंति तत्राह । कृतिभिरिति । अवणेच्छा तु पुण्यैर्विना नोत्पद्यत इत्यर्थः । तस्मादत्र कांडत्रयार्थस्यापि यथावत्प्रतिपादनादिद्दमेव सर्वशास्त्रेस्यः श्रेष्ठसतो नित्यमेतदेव श्रोतव्यमिति भावः ॥ २ ॥ इदानीं तु न केवलं सर्वशास्त्रेस्यः श्रेष्ठस्वादस्य श्रवणं विधीयतेऽपि तु सर्वशास्त्रफलस्वरूपिदमतः परमादरेण सेच्य-मित्याह । निगमोते । निगमो वेदः स एव कल्पतरुः सर्वपुरुपार्थोपायत्वाचस्य फलं भागवतं नाम तचु वैद्धंटगतं नारदेनानीय मह्यं दत्तम् । मया च श्रुकस्य मुखे निहितम् । तच वन्मुखाद्भुवि गिलितं शिष्यप्रशिष्यादिरूपण्चवयपरंपरया शनैरखंडमेवावतीर्णम् । नतुचनिपातेन स्कृटितमित्यर्थः । एतच भविष्यदि भृतविन्निदिष्टम् । अनागताख्यानेनैवास्य शास्तस्य प्रवृत्तः । अत एवामृतरूपेण द्रवेण संयुतम् । लोके हि शुकमुखस्पृष्टं फलममृतिमव स्वादु भवतीति प्रसिद्धम् । अत्र श्रुको म्रुनिः । अमृतं परमानंदः । स एव द्रवो रसः । रसो वै सः । रसं म्रेवायं लब्ध्यादिकं विद्यप फलादसः पीयते कथं फलमेव पातव्यं तत्राह। रसं रसरूपम्। अतस्वगुष्प्रमावनाचतुराः ! अहो भ्रुति गलितिमत्यल्यस्यलामोतिकः । इदं भागवतं नाम फलं मुदुः पिवत। नतु त्वगष्ट्यादिकं विद्यप फलादसः पीयते कथं फलमेव पातव्यं तत्राह। रसं रसरूपम्। अतस्वगष्ट्यायायावान्यक्रमेव कृतस्य विवत्राहर्याभावान्यक्रमेव कृतस्य पिवत । अत्र च रसतादात्स्याविवश्वया रसवत्यस्य विद्यक्तित्वाद्गुणयचन्तेऽपि

श्रीधर्र

2T o

रसशब्दे मतुषः प्राप्त्यभावाचेन विनैव रसं फलिमित सामानाधिकरण्यम् । तत्र फलिमित्युक्ते पानासंभवो हेयांशप्रसिक्तिश्र भवेदिति तित्रहृत्यर्थं रसिमित्युक्तम् । रसिमित्युक्तेऽपि गिलितस्य रसस्य पातुमशक्यत्वात्फलिमिति द्रष्टव्यम् । नच भागवताष्ट्रतपानं मोक्षेऽपि त्याज्यमित्याह् । आलयं लयो मोक्षः अभिविधावाकारः लयमिव्याप्य । नहीदं स्वर्गादिसुखवनमुक्तिरुपेक्यते किंतु सेव्यत एव । वच्यति हि । आत्मारामाश्र मुनयो निर्मन्था अप्युरुक्रमे । कुर्वन्त्यहैतुकीं भिक्तिमित्थंभूतुगुणो हरिरिति ॥ ३ ॥ तदेवमनेन वलोकत्रयेण विशिष्टेष्टदेवतानुस्मरणपूर्वकं प्रारिष्ति-तस्य शास्त्रस्य विषयप्रयोजनादिविशिष्ट्यते मुखसेव्यत्वेन च श्रोतृनिममुखीकृत्य शास्त्रमारभते । नैमिश इति । ब्रह्मणा विस्रष्टस्य मनोमयस्य चक्रस्य नेिमः शीर्यते कुंठीभवित यत्र तक्षेमिशं नेिमशस्य नैमिशम् । तथा च वायवीये । एतन्यनोमयं चक्रं मया सृष्टं विसृज्यते । यत्रास्य शीर्यते नेिमः स देशस्तपसः श्रुभः ॥ इत्युक्त्वा सूर्यसंकाशं चक्रं सृष्टा मनोमयम् । प्रिणपत्य महादेवं विसमुर्ज पितामहः ॥ तेऽपि हृश्तमा विद्याः प्रणम्य जगतां प्रभुम् । प्रययुस्तस्य चक्रस्य यत्र नेिमश्यते । तहनं तेन विष्यातं नैिमशं मुनिप्तिति । नैिमप इति पाठे वराह-पुराणोक्तं द्रष्टव्यम् । तथाहि गौरमुखमृषि प्रति भगवद्राक्यम्—एवं कृत्वा ततो देवो मुनि गौरमुखं तदा । उवाच निमिषेणदं निहतं दानवं वलम् ॥ अरण्येऽस्मित्ति । स्वः स्वर्गे गीयत इति स्वर्गायो हरिः भविष्यति यथार्थ वै ब्राह्मणानां विशेषकमिति । अनिमिपः श्रीविष्णुरुकुप्तदृष्टित्वात्तस्य क्षेत्रे । तथा चात्रैव श्रीनकादिवचनं क्षेत्रेऽस्मिन्वैष्णवे वयमिति । स्वः स्वर्गे गीयत इति स्वर्गायो हरिः

भुवि भावुकाः ॥३॥ नैमिशेऽनिमिष्क्तेत्रे ऋषयः शौनकादयः ॥ सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत ॥४॥ त एकदा तु मुनयः पातर्हुतहुतात्रयः ॥ सत्कृतं सृतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात् ॥ ५ ॥ ऋषय ऊचुः ॥ त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चान्छ ॥ आख्यातान्यत्यधीतानि धमशास्त्राणि यान्युत ॥६॥ यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान्वादरायणः ॥ अन्ये च मुनयः सृत परावरिवदो विदुः ॥७॥ वेत्थ त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ॥ बूयुः स्विग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत ॥ ८ ॥ तत्र तत्रांजसाऽयुष्मन्भवतां यद्विनिश्चितम् ॥ पुंसामेकांततः श्रेयस्तत्रः शंसितुमर्हसि ॥ ९ ॥ प्रायेणाल्पायुपः सम्य कलावस्मिन्युगे जनाः ॥ मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्या ह्युपद्वताः ॥ १० ॥ भूरीणि भूरिकर्माणि श्रोतन्यानि विभागशः ॥

स एव लोको भक्तानां निवासस्थानं तस्मै तत्प्राप्तय इत्यर्थः । सहस्रं समाः संवत्सरा अनुष्ठानकालो यस्य तत्सत्रं सत्रसंज्ञकं कमोहिश्यासत उपविवशुः । यहा । आसताकुर्वतित्यर्थः । आलमेत निर्वापति उपयन्तीत्यादिवत्प्रत्ययोच्चारणमात्रार्थत्वेनास्तेर्धात्वर्थस्याविवश्चितत्वात् ॥ ४ ॥ प्रातःकाले हुता अग्नयो यस्ते । अनेन नित्यनैमित्तिकहोमसाकल्यं दर्शितम् । इदं वच्यमाणमादरात्य-प्रच्छः ॥ ५ ॥ विविदिपितानर्थान्त्रपृटं स्तस्य सर्वशास्त्रज्ञानातिशयमाहुः । त्वयेति त्रिभिः श्लोकः । इतिहासो महाभारतादिस्तत्सिहतानि । न केवलमधीतान्यपि त्वाख्यातान्यपि व्याख्यात्वानि च । उत्त अपि । यानि धर्मशास्त्राणि तान्यपि ॥ ६ ॥ किंच यानीत्यादि । विदां मध्ये श्रेष्ठो व्यासो यानि वेद । परावरे सगुणनिर्गुणे ब्रह्मणी विदन्तिति तथा ॥ ७ ॥ वेत्य जानासि । सौम्य हे साधो तेपामनुग्रहात् । तत्त्वतो ज्ञाने हेतुमाह । ब्रृषुरिति । स्निग्धस्य प्रेमवतः । उत्त एव । गुद्धं रहस्यमिष ब्रृयुरेव ॥ ८ ॥ अंजसा प्रंथार्जवेन । एकाततः श्रेयोऽव्यभिचारि श्रेयः-साधनम् ॥ ९ ॥ अन्येऽपि बहुना कालेन बहुशास्तश्रवणादिमिविनिश्चन्वन्तु नेत्याहुः । प्रायेणेति । हे सौम्य साघो ! अस्मिन् युगे कलावन्यायुगे जनास्तत्रापि मंदा अलसास्तत्रापि सुमंद-मत्यस्तत्रापि मंदमाग्या विव्नाहुलास्तत्राप्युपहुता रोगादिभिः ॥१०॥ न च बहुशास्तश्रवणेऽपि तावतैव फलसिद्धिरित्याहुः । भूरीणीति । भूरीणि कर्माण्यनुष्ठेयानि येषु तानि । सम्रहृत्य यथान्तियस्तत्रापि स्वमाग्या विव्वाहुलास्तत्राप्युपहुता रोगादिभिः ॥१०॥ न च बहुशास्तश्रवणेऽपि तावतैव फलसिद्धिरित्याहुः। भूरीणीति । भूरीणि कर्माण्यनुष्ठेयानि येषु तानि । सम्रहृत्य यथान्यस्तत्रापि सम्तिवाहिकास्तत्राप्युपहुता रोगादिभिः ॥१०॥ न च बहुशास्तश्रवणेऽपि तावतैव फलसिद्धिरित्याहुः। भूरीणीति । भूरीणि कर्माण्यनुष्ठेयानि येषु तानि । सम्रहृत्य यथान

वहुद्धृत्य येनोहृतवचनेनात्मा बृद्धिः संप्रसीदित सम्यगुपशाम्यित ॥११॥ प्रशानन्तरं स्त जानासीति पंचिमः। भद्रं त इत्यौत्सुक्येनाशीर्वादः। भगवात्रिरतिशयेश्वर्यादिगुणः। सात्वतां सच्छन्देन सम्बस्तिर्भगवान्स उपास्यतया विवते येपामिति सत्वतो भक्ताः। स्वार्थेऽण् राक्षसवायसादिवत्। तस्य चाश्रवणमार्थम्। तदेवं सात्वतं इति भवति। तेपां पतिः पालकः। यस्यार्थविशेषस्य चिकीषेया वस्तुदेवस्य भार्यायां देवक्यां जातः ॥१२॥ अङ्ग हे सत् ! तन्नोऽजुवर्णयितुमईति। सामान्यतस्तावद्यस्यावतारो भृतानां क्षेमाय पालनाय भवाय समृद्धये ॥१३॥ तत्प्रभावमृतुवर्ण्यंत्रत्वद्यशःश्रवणौत्सुक्यमाविष्कुर्वन्ति। आपत्र इति त्रिभिः। संसृतिमापनः प्राप्तः विवशोऽणि गृणन्। ततः संसृतेः। अत्र हेतुः। यद्यतो नाम्नो भयमित स्वयमेव विभेति ॥१४॥ किंच यस्य पादः संश्रयो येपामत एव प्रश्नमोऽप्यनं वत्मिश्रयो वा येपां ते सुनय उपस्पृष्टाः सिविधान्तेण सेविताः सद्यः पुनन्ति। स्वर्धुनी गङ्गा तस्या आपस्तु तत्पादान्निःसृता नतु तत्रैव तिष्टंत्यतस्तत्सं-वंचेनेव पुनन्ति। नतु सद्य वृत्ति स्वर्धानिनासुक्कपोक्तिः॥१५॥ पुण्यक्लोकैरीङ्यानि स्तव्यानि कर्माण यस्य तस्य पयः कलिमलापहं संसारदुःखोपशमनम् ॥१६॥ प्रशानतस्त्रम् अतः साधोऽत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीपया ॥ बूहि नः श्रद्धधानानां येनात्मा संप्रसीदिति॥ ११॥ सृत जानासि भद्रं ते भगवान्सात्वतां पतिः॥ वेवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीषया॥ १२॥ तत्तः श्रश्रूपमाणानामर्हस्यङ्गानुवर्णितुम्॥ यस्यावतारो भृतानां द्वेमाय च भवाय च ॥ १३॥ अापन्नः संसृति घोरां यन्नाम विवशो गृणन्॥ ततः सद्यो विसुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्॥ १४॥ यत्पादसंश्रयाः सृत मुनयः प्रशामयनाः॥ सद्यः पुनंत्यस्पृष्टाः स्वर्धुन्यापोऽनुसेवया॥ १४॥ को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेङ्यकर्मणः॥ श्रुद्धिकामो न शृणुयाद्यशः

कलिमलापहम् ॥ १६ ॥ तस्य कर्माण्यदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ॥ बृहि नः श्रद्दधानानां लीलया दधतः कलाः ॥ १७ ॥ अथाल्याहि

हरेधींमञ्जवतारकथाः शुसाः ॥ लीला विद्धतः स्वैरमीश्वरस्यात्ममायया ॥ १८ ॥ वयं तु न वितृष्याम उत्तमश्लोकविक्रमे ॥ यच्खृण्वतां रसज्ञानां

स्वाद् स्वाद् पदे पदे ॥ १९ ॥ कृतवान्किल वीर्थाणि सह रामेण केशवः ॥ अतिमर्त्यानि भगवानगृढः कपटमानुषः ॥ २० ॥ कलिमागतमाज्ञाय

चेत्रेऽस्मिन्वेष्णवे वयम् ॥ आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः ॥ २१ ॥ त्वं नः संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्तितीर्पताम् ॥ किलं तस्येति । उदाराणि महांति विश्वसृष्ट्यादीनि । सरिभिर्नारदादिभिः । कलाः व्रह्मस्तृष्ट्यादीस् । १०॥ अथेति प्रश्नांतरे । अवतारकथाः स्थित्यर्थमेव तत्तद्वसरे ये मत्स्याद्यवतारास्तदीयाः कथाः । स्वरं लीलाः कुर्वतः । श्रीकृष्णावतारप्रयोजनश्रक्नेनेव तच्चरितप्रक्नोऽपि जात एवेति ज्ञातन्यम् ॥ १८ ॥ अत्यौत्सुक्येन पुनरपि तच्चरितान्येव श्रोतुमिच्छन्तस्तत्रात्मनस्तृष्ट्यभावमावेदयंति । वयं त्विति । योगयागादिषु तृष्ठाः स्मः । उद्गच्छिति तमो यस्मात्स उत्तमस्तथाभृतः क्लोको यशो यस्य तस्य विक्रमे तु विशेषेण न तृष्यामोऽल्हमिति न मन्यामहे । तत्र हेतुः । यद्विक्रमं शृण्वताम् । यद्वा । अन्ये तृत्यंतु नाम वयं तु नेति तुशब्दस्यान्वयः । अयमर्थः । त्रेघा द्यलंद्विभिवति । उदरादिभरणेन वा रसाज्ञानेन वा स्वादुविशेषाभावाद्वा । तत्र शृण्वतामित्यनेन काशान्तः पशुवत्तृप्तितिराकृता । इज्जमञ्चणवद्रसावग्यायोवेन तृप्तिं निराकरोति । पदे पदे प्रतिक्षणं स्वादुतोऽपि स्वादु ॥ १९ ॥ अतः श्रीकृष्णचित्वतानि कथयेत्यायोयेनाहुः । कृतवानिति । अतिमर्त्यानिकातानि गोवर्धनोद्धरणादीनि । मनुष्येष्वसंभावितानीत्वर्थः ॥ २० ॥ ननु याजनाध्यापनादिव्यप्राणां कृत एतच्छवणावन्ति

श्रीघरी

अ०१

यवो देवतांतरानिंदकाः संतः ॥ २६ ॥ रजस्तमसी प्रकृतिः स्वभावो येपां ते । अत एव पितृभ्तादिभिः समं शीलं येपाम् । श्रिया सहैश्वर्यं प्रजाश्वेष्संतीति तथा ते ॥ २७ ॥ मोच्रप्रद्वाद्वासु-देवो भजनीय इत्युक्तम् । सर्वशास्त्रतात्पर्यगोचरत्वादपीत्याह । द्वाभ्याम् । वासुदेव एव परस्तात्पर्यगोचरो येपां ते । नतु वेदा मखपरा दृश्यंते इत्याशंक्य तेऽपि तदाराधनार्थत्वात्तत्परा एवेत्युक्तम् । योगा योगशास्त्राणि । तेपामप्यासनप्राणायामादिकि यापरत्वमाशंक्य तासामित तत्प्राप्त्युपायत्वात्तत्परत्वमुक्तम् ॥ २८ ॥ ज्ञानं ज्ञानशास्त्रम् । नतु च तज्ज्ञानपरमेवेत्याशंक्य ज्ञानस्यापि तत्परत्वमुक्तम् । तपोऽत्र ज्ञानम् । धर्मो धर्मशास्त्रं दानव्रतादिविषयम् । नतु तत्स्वर्गपरिमित्याशंक्य गम्यत इति गतिः स्वर्गादिकलं साऽपि तदानंदांशरूपत्वात्तत्त्रवेत्पयुक्तम् । यद्वा । वेदा इत्यनेनेव तन्मूलत्वात्सर्वाण्यपि वासुदेवपराणीत्युक्तम् । तत्र नतु तेपां मखयोगिकियादिनानार्थपरत्वात्र तदेकपरत्विमत्याशंक्य मखादीनामित द्रष्टव्यम् ॥ २९ ॥ नतु जगत्सर्गतत्प्रवेशानियमनादिविलासयुक्ते वस्तुनि सर्वशास्त्रसमन्वयो दृश्यते । कथं वासुदेवपरत्वं सर्वस्य तत्राह । स एवेति चतुभिः एतैरेव इलोकैस्तस्य कर्माण्युदाराणि बृहीति प्रश्नस्योत्तरम् मुक्तम् । सदसदूपया कार्यकारणात्मिकया अगुणश्चेत्यन्वयः । स्वतो निर्गुणोऽपि सिन्नत्वर्थः ॥ ३० ॥ भगवतो जगत्कारणत्वमुक्तं प्रवेशनियमलक्षणां लीलामाह । तथेति । विलसितेषुद्भृतेषु

॥ २६ ॥ रजस्तमःप्रकृतयः समशीला भजंति वै ॥ पितृभ्तप्रजेशादीन् श्रियेश्वर्यप्रजेप्सवः ॥ २७ ॥ वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मखाः ॥ वासुदेवपरा योगा वासुदेवपरा कियाः ॥ २८ ॥ वासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपरं तपः ॥ वासुदेवपरो धर्मो वासुदेवपरा गितः ॥ २९ ॥ स एवदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया ॥ सदसद्र्पया चासौ ग्रुणमय्याऽगुणो विभुः ॥ ३० ॥ तदा विलिसतेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव ॥ अंतःप्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विज्ञृमिभतः ॥ ३१ ॥ यथा ह्यविहितो विह्निदंशिक्षेकः स्वयोनिषु ॥ नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान् ॥ ३२ ॥ असौ ग्रुणमयभाविभूतस् समेन्द्रियात्मिभः ॥ स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुंके भूतेषु तद्गुणान् ॥ ३३ ॥ भावयत्येप सत्त्वेन लोकान्वे लोकभावनः ॥ लीलान्वतारानुरतो देवतिर्यङ्नरादिषु ॥ ३४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ सूत ज्वाच ॥ जगृहे पौरुषं रूपं भगवान्महदादिभिः ॥ संभूतं पोडशकलमादौ लोकसिसृक्षया ॥ १ ॥ यस्यांभिस शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः ॥ नाभिहदांबुजादासीद्ब्रह्मा

गुणेष्वाकाशादिष्वंतःप्रविष्टः सन्गुणवानिव मद्धीना एते गुणा इत्यभिमानवानिव नतु वस्तुतस्तथा । यतो विज्ञानेन चिन्छक्त्या विज्ञृम्भितोऽत्यूर्जितः ॥ ३१ ॥ बहुरूपत्वलीलामाह । यथेति । स्वयोनिष्ठ स्वाभिन्यंजकेषु । अवहितो निहितः । विश्वातमा पुमान्परमेश्वरः । भृतेषु प्राणिषु । अंतर्ग्यामिणोऽपि प्रतियोनिनानात्वेन नानात्विमिनोन्यते । चेत्रज्ञरूपेण वा ॥ ३२ ॥ भोगरूपां लीलामाह । असाविति । असौ हरिर्भृतग्रुच्माणि चेन्द्रियाणि चात्मा मनश्र तैः स्वयं निर्मितेषु भृतेषु चतुविधेष्विति भोगे स्वातंत्र्यं द्योत्यते तद्गुणांस्तच्द्रमुख्यानिव्ययानिन्छ्या भ्रंके । भोज्यति णिजर्थो वा ज्ञेयः । पालयतीति वा तदा त्वात्मनेषद्मार्षम् । भ्रजोऽनवन इति रमरणात् ॥ ३३ ॥ इदानीं स्त जानासीति प्रश्नस्योत्तरमाह । भावयति पालयति । एतत्तु सर्वावतारसा-धारणं प्रयोजनम् । विशेषतः कृष्णावतारस्य कुन्तीस्तुतौ वच्यते । लोकभावनो लोककर्ता । देवादिषु ये लीलावतारास्तेष्वनुरतोऽनुरक्तः ॥ ३३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे मावार्थदीपिकायां टीकायां द्वितीयोऽध्यायः॥ २ ॥ अवतारकथाप्रस्ते तृत्तरामिधा । पुरुपाद्यवतारोक्त्या तत्त्वारित्रवर्णनैः ॥ १ ॥ यदुक्तमथाक्याहि हरेर्धीमन्नवतारकथाः श्रुभा इति ।

श्रीधरी

अ०३

11 64 1

वदुद्धत्य येनोद्धतवचनेनात्मा बुद्धिः संप्रसीदति सम्यगुपशाम्यति ॥११॥ प्रश्नानन्तरं सत जानासीति पंचिमः। भद्रं त इत्यौत्सुक्येनाशीर्वादः। भगवात्रिरतिशयैक्षर्यादिगुणः। सात्वतां सच्छब्देन सत्त्वमृतिर्भगवान्स उपास्यतया विद्यते येपामिति सत्वंतो भक्ताः । स्वार्थेऽण् राक्षसवायसादिवत् । तस्य चाश्रवणमार्पम् । तदेवं सात्वंत इति भवति । तेपां पतिः पालकः । यस्यार्थविशोषस्य चिकीषेथा वसुदेवस्य भार्यायां देवक्यां जातः ॥१२॥ अङ्ग हे सत् ! तन्नोऽनुवर्णयितुमहिसि । सामान्यतस्तावद्यस्यावतारो भृतानां क्षेमाय पालनाय भवाय समृद्धये ॥१३॥ तत्प्रभावमनुवर्ण-यंतस्तद्यशःश्रवणौत्सुक्यमाविष्कुर्वन्ति । आपन्न इति त्रिभिः । संसुतिमापन्नः प्राप्तः विवशोऽपि गृणन् । ततः संसुतेः । अत्र हेतुः । यद्यतो नाम्नो भयमपि स्वयमेव विभेति ॥१४॥ किंच यस्य पादः संश्रयो येपामत एव प्रश्नमोऽयनं वत्मिश्रयो वा येपां ते मुनय उपस्पृष्टाः सन्निधिमात्रेण सेविताः सद्यः पुनन्ति । स्वर्धुनी गङ्गा तस्या आपस्तु तत्पादान्निःसता नतु तत्रैव तिष्ठंत्यतस्तत्सं-वंधेनैव पुनंत्योऽप्यनुसेवया पुनन्ति नतु सद्य इति मुनीनामुत्कर्पोक्तिः ॥१५॥ पुण्यक्लोकैरीड्यानि स्तन्यानि कर्माणि यस्य तस्य पयः कलिमलापहं संसारदुःखोपशमनम् ॥ १६ ॥ प्रश्नांतरम् । अतः साधो ऽत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ॥ बृहि नः श्रद्धधानानां येनात्मा संप्रसीदति ॥ ११ ॥ सृत जानासि भद्रं ते भगवान्सात्वतां पतिः ॥ देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया ॥ १२ ॥ तन्नः शुश्रूषमाणानामर्हस्यङ्गानुवर्णितुम् ॥ यस्यावतारो भ्तानां चेमाय च भवाय च ॥ १३ ॥ आपन्नः संसृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृणच् ॥ ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम् ॥ १४ ॥ यत्पादसंश्रयाः सूत मुनयः प्रशमायनाः ॥ सद्यः पुनंत्यपस्पृष्टाः स्वर्धन्यापो उनु सेवया ॥ १५ ॥ को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेड्यकर्मणः ॥ शुद्धिकामो न शृणुयाद्यशः किंगलापहम् ॥ १६॥ तस्य कर्माण्यदाराणि परिगीतानि सूरिभिः॥ त्रृहि नः श्रद्धानानां लीलया दधतः कलाः॥ १७॥ अथाल्याहि हरेथींमञ्चवतारकथाः शुसाः ॥ लीला विद्धतः स्वैरमीश्वरस्यात्ममायया ॥ १८ ॥ वयं तु न वितृष्याम उत्तमश्लोकविक्रमे ॥ यन्त्रृण्वतां रसज्ञानां स्वाद् स्वाद् पदे पदे ॥ १९ ॥ कृतवान्किल वीर्थाणि सह रामेण केशवः ॥ अतिमर्त्यानि भगवानगृहः कपटमानुषः ॥ २० ॥ कलिमागतमाज्ञाय चेत्रेऽस्मिन्वैष्णवे वयम् ॥ आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः ॥ २१ ॥ त्वं नः संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्तितीर्पताम् ॥ किलं तस्येति । उदाराणि महांति विश्वसुष्ट्यादीनि । सरिभिर्नारदादिभिः । कलाः ब्रह्मस्त्रुतिः ॥१७॥ अथेति प्रश्नांतरे । अवतारकथाः स्थित्यर्थमेव तत्तदवसरे ये मत्स्याद्यवतारास्तदीयाः कथाः । स्वैरं लीलाः कुर्वतः । श्रीकृष्णावतारत्रयोजनप्रदनेनैव तच्चिरतप्रदनोऽपि जात एवेति ज्ञातव्यम् ॥ १८ ॥ अत्यौत्सुक्येन पुनरपि तच्चरितान्येव श्रोतुमिच्छन्तस्तत्रात्मनस्तृष्त्यभावमावेदयंति । वयं स्विति । योगयागादिषु तुप्ताः स्मः । उद्गच्छति तमो यस्मात्स उत्तमस्तथाभृतः क्लोको यशो यस्य तस्य विक्रमे तु विशेषेण न तृष्यामोऽलिमिति न मन्यामहे । तत्र हेतुः । यद्विक्रमं शृष्वताम् । यद्वा । अन्ये रत्यंतु नाम वयं तु नेति तुशब्दस्यान्वयः । अयमर्थः । त्रेधा ह्यलंबुद्धिर्भवति । उदरादिसरणेन वा रसाज्ञानेन वा स्वादुविशेषाभावाद्वा । तत्र शृष्वतामित्यनेन श्रोत्रस्या-काशत्वादभरणिनत्युक्तम् । रसज्ञानामित्यनेन चाज्ञानतः पशुवक्तितिराकृता । इज्लुभक्षणवद्रसांतराभावेन तृप्तिं निराकरोति । पदे पदे प्रतिक्षणं स्वादुतोऽपि स्वादु ॥ १९ ॥ अतः श्रीकृष्णचरि-तानि कथयेत्याशयेनाहुः। कृतवानिति । अतिमत्यीनि मत्यीनितिकातानि गोवर्धनोद्धरणादीनि । मनुष्येष्वसंयावितानीत्यर्थः ॥ २० ॥ ननु याजनाष्यापनादिन्यप्राणां कृत एतच्छ्ववणाव-

श्रीघरी

370 9

काशः स्यादत आहुः । किलिमिति । किलिमानं ज्ञात्वा तद्भिया विष्णुपदं गन्तुकामा दीर्घसत्रेण निमित्तेनात्र वैष्णवे छेत्र आसीनाः । हरेः कथायां सक्षणा लब्धावसराः ॥ २१ ॥ अस्मित्र समये त्वहर्शनमीश्वरेणेव संपादितमित्यभिनंदंति । त्विमिति । किलि संसारं निस्तर्तुप्तिच्छताम् । अर्णवं तितीर्पतां कर्णधारो नाविक इव ॥ २२ ॥ पुनः प्रश्नांतरं बृहीति । धर्मस्य वर्माण कवचवद्रक्षके स्वां काष्टां मर्यादां स्वस्वरूपितत्यर्थः । अस्य चोत्तरम् । कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सहेत्ययं श्लोकः ॥ २३ ॥ इति श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ तदेवं प्रथमेऽध्याये पट् प्रश्ना ग्रानिभिः कृताः ॥ हितीये तृत्तरं स्वश्नतुर्णामह तेष्वय ॥ १ ॥ विद्राणामित्येवंभूतैः सम्यक्षश्रेः सम्यग्प्रष्टो रोमहर्पणस्य पुत्र उग्रश्रवास्तेपां वचः प्रतिपूज्य सत्कृत्य प्रवक्तुप्रवक्तमे उपकातवान् ॥ १ ॥ प्रवचनस्योपक्रयो नाम गुरुदेवतानमस्कार इति तमाह । यमिति विभिः । तत्र स्वगुरोः श्रुकस्यैथ्यं तचरितेनेव द्योतयन्नाह । यमिति । यं प्रव्रजंतं संन्यस्य गच्छतम् । अनुपेतं माग्रुपन्यस्वेत्युपनयनार्थमाचार्यमनुपपन्नम् । यहा । केनाप्यनुपेतमननुगतमेकािकनिमित्यर्थः । तत्र हेतः । अपेतकृत्यं कृत्यशून्यं कर्ममार्गेऽप्रवर्तमानं नैष्टिकत्वात् । हैपायनो च्यासो विरहात्कातरो भीतः सन्भुत्र ३ इति प्छतेनाजुहावाहृतवान् । दूरादाह्वाने प्छते सत्यपि संधिरार्पः । तदा

सत्त्वहरं पुंसां कर्णधार इवार्णवम् ॥ २२ ॥ बृहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि ॥ स्वां काष्ठामधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः ॥ २३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे नैमिषेयोपाल्याने प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ व्यास उवाच ॥ इति संप्रश्नसंहष्टो विप्राणां रौमहर्षणिः ॥ प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥ १ ॥ सृत उवाच ॥ यं प्रव्रजंतमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकात्र आजुहाव ॥ पुत्रेति तन्मयत्या तरवोऽ-भिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि ॥ २ ॥ यः स्वानुमावमित्रलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमितितितीर्षतां तमोऽन्धम् ॥ संसारिणां करुणयाऽऽह पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् ॥ ३ ॥ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् ॥ देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥ ४ ॥ मुनयः साधु पृष्टोऽहं भवद्वित्रीकमंगलम् ॥ यत्कृतः कृष्णसंप्रशो येनात्मा सुप्रसीदिति ॥ ४ ॥ स वे पुंसां परो धर्मो यतो भिक्तरधो-

तन्मयतया शुकरूपतया तरवोऽभिनेदुः प्रत्युत्तरमुक्तवंतः । पितुः स्नेहानुवंधपरिहाराय यो वृक्षरूपेणोत्तरं दत्तवानित्यर्थः । तं मुनिमानतोऽस्मि । तन्मयत्वोपपादनाय विशेपणम् । सर्वभूतानां हृन्मनः अयते योगवलेन प्रविशतीति सर्वभृतहृदयस्तम् ॥ २ ॥ तत्कृपालुतां दर्शयनाह । य इति । अंधं गाढं तमः संसाराख्यमतितर्तुमिच्छताम् । पुराणानां मध्ये गुद्धं गोप्यम् । तत्र हेतुत्वेन चत्वारि विशेपणानि । स्वो निजोऽसाधारणोऽनुभावः प्रभावो यस्य तत्स्वानुभावम् । अखिलश्रुतीनां सारम् । एकमद्वितीयमनुपममित्यर्थः । आत्मानं कार्यकारणसंघातमधिकृत्य वर्तमानमात्मत्वसध्यात्मं तस्य दीपं साक्षात्प्रकाशकम् । उपयामि शरणं वजामि ॥ ३ ॥ जयत्यनेन संसार्रामिति जयो ग्रंथस्तमुदीरयेदिति स्वयं तथोदीरयन्नन्यान्पौराणिकानुपशिक्षयति ॥ ४ ॥ त्रयां वचः प्रतिपृत्वनं तत्प्रतिपृत्वनं करोति । हे मुनयः! साधु यथा भवति तथाऽहं पृष्टः। यतो लोकानां मंगलमेतत् । यद्यतः कृष्णविषयः संप्रशः कृतः। सर्वशास्त्रार्थसर्थापि कृष्णे पर्यवसानादेवमुक्तम् ॥ ५ ॥ तत्र यत्प्रथमं पृष्टं सर्वशास्त्रसारमेकांतिकं श्रेयो त्रहीति तत्रोत्तरम्। स वै पुंसामिति। अयमर्थः। धर्मो द्विविधः प्रवृत्तिलक्षणो निवृत्तिलक्षणा मिक्तिभवति स परो धर्मः। स एवैकांतिकं श्रेय इति। कथंभूता मिक्तः। अहेतुकी हेतुः फलानुसंधानं तद्रहिता अप्रतिहिता विव्नैरनिभृता

॥ ६ ॥ नतु तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिपंति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेनेत्यादिश्रतिभ्यो ज्ञानांगत्वं प्रसिद्धं तत्कृतो भक्तिहेतुत्वग्रुच्यते । सत्यम् । तत्तु भक्तिद्वारेणेत्याह । वासुदेव इति अहैतुकं शुष्कतर्काद्यगोचरमौपनिपदमित्यर्थः ॥ ७ ॥ व्यतिरेकमाह । धर्म इति । यो धर्म इति प्रसिद्धः स यदि विष्वक्सेनस्य कथासु रति नोत्पादयेत्तिहैं स्वनुष्टितोऽपि सन्नयं श्रमो ज्ञेयः। नतु मोक्षार्थस्यापि धर्मस्य अमत्वमस्त्येवात आह । केवलं विफलः अम इत्यर्थः । नन्वस्ति तत्रापि स्वर्गादिफलमित्याशंक्यैवकारेण निराकरोति । श्वयिष्णुत्वान्न तत्फलमित्यर्थः । नन्वक्षय्यं ह वै चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतं भवतीत्यादिशतेर्न तत्फलस्य क्षयिष्णुत्वमित्याशंक्य हिशब्देन साधयति । तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयत एवमेवासुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयत इति तर्कानुगृहीतया श्रत्या क्षयिष्णुत्वप्रतिपादनात् ॥ ८ ॥ तदेवं हरिभक्ति द्वारा तदितरवैराग्यात्मज्ञानपर्यतः परो धर्म इत्युक्तम् । अन्ये तु मन्यंते । धर्मस्यार्थः फलं तस्य च कामः फलं तस्य चेंद्रियप्रीतिस्तत्त्रीतेश्र पुनरिप धर्मार्थाद्वपरंपरेति । यथाद्वः । धर्मादर्थश्र कामश्र स किमर्थं न सेन्यत इत्यादि तिन्नराकरोति । धर्मस्येति द्वाभ्याम् । आपवर्ग्यस्योक्तन्यायेनापवर्गपर्यन्तस्य धर्मस्यार्थाय फलत्वायार्थी नोपकल्पते योग्यो न भवति तथार्थस्याप्येवंभृतधर्माव्यभिचारिणः कामो लाभाय फलत्वाय नहि स्मृतो मुनिभिः ॥ ९ ॥ कामस्य च विषयभोगस्येन्द्रियप्रीतिर्लाभः

चजे ॥ अहैतुक्यप्रतिहता ययाऽऽत्मा संप्रसीदति ॥ ६ ॥ वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः ॥ जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं यत्तदहैतुकम् ॥ ७ ॥ धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विष्वनसेनकथासु यः ॥ नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम् ॥ ८ ॥ धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते ॥ नार्थस्य धर्मेंकांतस्य कामो लाभाय हि स्मृतः ॥ ९ ॥ कामस्य नेन्द्रियशीतिर्लाभो जीवेत यावता ॥ जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः ॥ १० ॥ वदंति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम् ॥ ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द यते ॥११॥ तब्छुद्दधाना मुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया ॥ पश्यन्त्यात्मिन चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया ॥ १२ ॥ अतः पुंभिर्द्धिजश्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागशः ॥ स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिहिरतोषणम् ॥ १३ ॥ तस्मादेकेन मनसा भगवान् साखतां पतिः ॥ श्रोतब्यः कीर्तितब्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा ॥ १४ ॥ यदनुध्यासिना युक्ताः कर्मग्रंथि-निबंधनम् ॥ छिंदन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात्कथारतिम् ॥ १५ ॥ शुश्रुषोः श्रद्धधानस्य वासुदेवकथारुचिः ॥ स्यान्महत्सेवया विष्राः पुण्यती-

फलं न भवति किंतु यावता जीवेत तावानेव कामस्य लाभः। जीवनपर्याप्त एव कामः सेव्य इत्यर्थः। जीवनस्य जीवनस्य च पुनः कर्मानुष्टानद्वारा कर्माभर्य इह प्रसिद्धः सोऽधीं न भवति किंतु तत्त्विज्ञासैवेति ॥ १० ॥ ननु च तत्त्विज्ञासा नाम धर्मजिज्ञासेय । धर्म एव हि तत्त्विमिति केचित्तत्राह । तत्त्विवदस्तु तदेव तत्त्वं वदंति । किं तत् । यज्ज्ञानं नाम । अद्वयमिति क्षणिकिव-ज्ञानपत्तं च्यावर्तयति । नतु तत्त्वविदोऽपि विगीतवचना एव । मैवम् । तस्यैव तत्त्वस्य नामांतरैरभिधानादित्याह । औपनिपदैर्बक्षोति हैरण्यगर्भैः परमात्मेति सात्वतैर्भगवानित्यभिधीयते ॥११॥ तच तत्त्वं सपरिकरया भवत्यैव प्राप्यत इत्याह । तच्चेत्यन्वयः । ज्ञानचैराग्ययुक्तयेत्यत्र ज्ञानं परोक्षम् । तच तत्त्वमात्मिनि चेत्रज्ञं पत्रयन्ति । किं तत् । आत्मानं परमात्मानम् । अतेन वेदांता-दिश्रवणेन गृहीतया त्राप्तयेति भक्तेर्दाढ्यम् ॥ १२ ॥ धर्मस्य फलं भक्तिर्नार्थकामादिकमितीममर्थम् पपाद्योपसंहरति । अत इति । हे द्विजश्रेष्ठाः ! हरितोपणं हरेराराधनम् । संसिद्धिः फलम् १३ ॥ यस्माच भक्तिहीनो धर्मः केवलं श्रम एव तस्माद्भक्तिप्रधान एव धर्मोऽनुष्टेय इत्याह । तस्मादिति । एकेनैकाग्रेण मनसा ॥ १४ ॥ भक्तिरहितो धर्मः केवलं श्रम एवेति प्रयंचितम् ।

इदानीं तु भक्ते भुक्तिफलत्वं प्रपंचयित । यदिति । यस्यानुध्या अनुध्यानं सैवासिः खङ्गस्तेन युक्ता विवेकिनो ग्रंथिमहंकारं निवध्नित यत्वर्म तिच्छदंति तस्य । कथायां रित को न कुर्यात् ॥ १५ ॥ नतु सत्यमेव कर्मनिर्मूलनी हरिकथारतिस्तथापि तस्यां रुचिनोत्पद्यते किं कुर्मस्तत्राह । शुश्रूपोरिति । पुण्यतीर्थिनिपेवणान्निष्पापस्य महत्सेवा स्याचया च तद्धमश्रद्धा ततः श्रवणेच्छा ततो रुचिः स्यादित्यर्थः ॥ १६ ॥ ततश्च । शृण्वतामिति पुण्ये श्रवणकीर्तने यस्य सः । सतां सुहद्धितकारी । हदि यान्यभद्राणि कामादिवासनास्तानि । अंतःस्थो हृद्यस्थः सन् ॥१७॥
ततश्च । नष्टप्रायेष्विति । सर्वाभद्रनाशस्य ज्ञानोत्तरकालत्वात्प्रायग्रहण्म । भागवत्तानां भागवतशास्तस्य वा सेवया । नैष्टिकी निश्चला विद्येषकाभावात् ॥ १८ ॥ रजश्च तमश्च ये च तत्प्रभवा
भावाः कामादयः एतर्तरनाविद्धमनिभृतम् । प्रसीदत्युपशाम्यति ॥ १९ ॥ भगवद्धक्तियोगतः प्रसन्नमनसोऽत एव मुक्तसंगस्य ॥ २० ॥ ज्ञानफलमाह । भिद्यत इति । हृद्यमेवग्रंथिश्रिङ्गद्वयम्
नरूपोऽहंकारः । अत एव सर्वे संशया असंभावनादिरूपाः । कर्माण्यनारव्धक्रलानि । आत्मिनि स्वरूपभूते ईश्वरे दृष्टे साक्षात्कृते सिति । एवकारेण ज्ञानानंतरमेवेति दर्शयित ॥ २१ ॥ तत्र च
सदाचारं दर्शयन्तुपसंहरित । अत इति । आत्मनः प्रसादिनीं मनःशोधिनीं वासुदेवे भक्ति कुर्वन्तीति भजनीयविशेषो दिश्चतः ॥ २२ ॥ तदेवोपपादियतुं ब्रह्मादीनां त्रयाणामेकात्मकत्वेऽपि वासु-

र्थनिषेवणात् ॥ १६ ॥ शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः ॥ हद्यंतःस्थो ह्यमद्राणि विधुनोति सुहत्सताम् ॥ १७ ॥ नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया ॥ भगवत्युत्तमश्टोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ॥ १८ ॥ तदा रजस्तमोभावाः कामलोभादयश्च ये ॥ चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदिति ॥ १९ ॥ एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः ॥ भगवत्तत्त्विद्धानं मुक्तसंगस्य जायते ॥ २० ॥ भिद्यते हृदयग्रंथिशिव्यंते सर्वसंशयाः ॥ क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे ॥ २१ ॥ अतो वे कवयो नित्यं भक्ति परमया मुदा ॥ वासुदेवे भगवति कुर्वत्यात्मप्रसादनीम् ॥२२॥ सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्त्रेर्युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते ॥ स्थित्यादये हिरविरिचिहरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः ॥ २३ ॥ पार्थिवाद्दारुणो धूमस्तस्मादिनस्त्रयीमयः ॥ तमसस्तु रजस्तस्मात्सत्त्वं यद्ब्रह्मदर्शनम् ॥ २४ ॥ भिजिरे मुनयोऽथाग्रे भगवंतमधोक्ष-जम् ॥ सत्त्वं विशुद्धं चेमाय कल्पन्ते येऽनु तानिह ॥ २५ ॥ मुमुक्षवो घोररूपान्हित्वा भूतपतीनथ ॥ नारायणकलाः शांता भजंति ह्यनसूयवः

देवस्याधिक्यमाह । सन्वमिति । इह यद्यप्येक एव परः पुमानस्य विश्वस्य स्थितिसृष्टिप्रलयार्थं हरिविशिंचिहरेति संज्ञाः केवलं भिन्ना धत्ते । हरिविशिंचिहरा इति वक्तव्ये संधिरार्षः । तत्र तेपां मध्ये श्रेयांसि श्रुभफलानि सन्वतनोर्वासुदेवादेव स्युः ॥ २३ ॥ उपाधिवैशिष्ट्यं सदृष्टांतमाह । पार्थिवात् स्वतः प्रवृत्तिप्रकाशारहिताद्दारुणः काष्टात्सकाशाद्पृमः प्रवृत्ति-स्वभावः त्रयीमयो वेदोक्तकर्मप्रचुरः । ईपत्कर्मप्रत्यासत्तेः । तस्माद्प्यिस्त्रयीमयः साक्षात्कर्मसाधनत्वात् । एवं तमसः सकाशाद्रजो ब्रह्मप्रकाशकम् । तुशब्देन लयात्मकात्तमसः सकाशाद्रजसः सोपाधिकज्ञानहेतुत्वेन किंचिद्ब्रह्मदर्शनप्रत्यासत्तिमात्रमुक्तं नतु सर्वथा तत्प्रकाशकत्वं विश्वेपकत्वात् । यत्सत्त्वं तत्साक्षाद्ब्रह्मदर्शनम् । अतस्तद्गुणोपाधीनां ब्रह्मादीनामपि यथोत्तरं वैशिष्ट्यमिति भावः ॥ २४ ॥ वासुदेवभक्तौ पूर्वाचारं प्रमाणयित । भेजिर इति । अथातो हेतोरग्रे पुरा विश्वद्धं सन्वं सत्त्वभूति भगवंतमधोत्त्वज्ञम् । अतो ये ताननुवर्तन्ते त इह संसारे द्वेषाय कल्पंते ॥ २५ ॥ नन्वन्यानिष केचिद्धज्ञंतो दृश्यते । सत्यम् । मुमुक्षवस्त्वन्यत्र भजंति किंतु सकामा एवेत्याह । मुमुचव इति द्वाभ्याम् । भृतपतीनिति पितृप्रजेशादीनामुपलक्षणम् । अनस्त

यवो देवतांतरानिंदकाः संतः ॥ २६ ॥ रजस्तमसी प्रकृतिः स्वभावो येपां ते । अत एव पितृभूतादिभिः समं शीलं येपाम् । श्रिया सहैश्वर्यं प्रजाश्रेप्संतीति तथा ते ॥ २७ ॥ मोज्ञप्रद्तवाद्वासु-देवो भजनीय इत्युक्तम् । सर्वशास्त्रतात्पर्यगोचरत्वाद्पीत्याह । द्वाभ्याम् । वासुदेव एव परस्तात्पर्यगोचरो येपां ते । ननु वेदा मखपरा दृश्यंते इत्याशंक्य तेऽपि तदाराधनार्थत्वात्तर्परा एवेत्युक्तम् । योगा योगशास्त्राणि । तेपामप्यासनप्राणायामादिकि यापरत्वमाशंक्य तासामपि तत्याप्त्युपायत्वात्तर्पत्वमुक्तम् ॥ २८ ॥ ज्ञानं ज्ञानशास्त्रम् । ननु च तञ्ज्ञानपरमेवेत्याशंक्य ज्ञानस्यापि तत्परत्वमुक्तम् । वपोऽत्र ज्ञानम् । धर्मो धर्मशास्त्रं दानव्रतादिविषयम् । नतु तत्स्वर्गपरमित्याशंक्य गम्यत इति गतिः स्वर्गादिफलं साऽपि तदानंदांशरूपत्वात्तरैवेत्पयुक्तम् । यद्वा । वेदा इत्यनेनैव तन्मृलत्वात्सर्वाण्यपि वासुदेवपराणीत्युक्तम् । तत्र ननु तेपां मखयोगिकियादिनानार्थपरत्वात्र तदेकपरत्वमित्याशंक्य मखादीनामपि द्रष्टव्यम् ॥ २९ ॥ ननु जगत्सर्गतत्प्रवेशिनयमनादिविलासयुक्तं वस्तुनि सर्वशास्त्रसमन्त्रयो इत्यते । कथं वासुदेवपरत्वं सर्वस्य तत्राह । स एवेति चतुभिः एतैरेव इलोकेस्तस्य कर्माण्युदाराणि बृहीति प्रश्नस्योत्तरम् स्वसम् । सदसदूपया कार्यकारणात्मिकया अगुणश्रेत्यन्वयः । स्वतो निर्मुणोऽपि सिन्नत्वर्थः ॥ ३० ॥ भगवतो जगत्कारणत्वसुक्तं प्रवेशनियमलक्षणां लीलामाह । तथेति । विलसितेपृद्भितेपु

॥ २६ ॥ रजस्तमःप्रकृतयः समशीला भजंति वै ॥ पितृभूतप्रजेशादीन् श्रियैश्वर्यप्रजेप्सवः ॥ २७ ॥ वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मखाः ॥ वासुदेवपरा योगा वासुदेवपराः क्रियाः ॥ २८ ॥ वासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपरं तपः ॥ वासुदेवपरो धर्मां वासुदेवपरा गितः ॥ २९ ॥ स एवेदं ससर्जाग्ने भगवानात्ममायया ॥ सदसद्र्या चासौ गुणमय्याऽगुणो विभुः ॥ ३० ॥ तदा विलिसतेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव ॥ अंतःप्रविष्ट आसाति विज्ञानेन विजृम्भितः ॥ ३१ ॥ यथा ह्यविद्तो विह्नदिर्धक्वेकः स्वयोनिषु ॥ नानेव भाति विश्वातमा भूतेषु च तथा पुमान् ॥ ३२ ॥ असौ गुणमयभाविभूतसू इमेन्द्रियात्मितः ॥ स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुक्ते भूतेषु तद्गुणान् ॥ ३३ ॥ भावयत्येप सत्त्वेन लोकान्वे लोकभावनः ॥ लीला-वतारानुरतो देवतिर्यङ्नरादिषु ॥ ३४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ सूत ज्वाच ॥ जगृहे पौरुषं रूपं भगवान्महदादिभिः ॥ संभूतं पोडशकलमादौ लोकसिमृक्षया ॥ १ ॥ यस्यांभिस शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः ॥ नाभिहदांबुजादासीद्व्रह्मा

गुणेष्वाकाशादिष्वंतःप्रविष्टः सन्गुणवानिव मद्धीना एते गुणा इत्यिभमानवानिव नतु वस्तुतस्तथा। यतो विज्ञानेन चिच्छ्यस्या विज्ञ्यस्तिोऽत्यू जितः ॥ ३१ ॥ वहुरूपत्वलीलामाह । यथेति । स्वयोनिषु स्वाभिच्यं जकेषु । अवहितो निहितः । विश्वातमा पुमानपरमेश्वरः । भृतेषु प्राणिषु । अंतर्ग्यामिणोऽपि प्रतियोनिनानात्वेन नानात्विमिनोच्यते । चेत्रज्ञरूपेण वा ॥ ३२ ॥ भोगरूपां लिलामाह । असाविति । असौ हिर्स्तृत्वस्माणि चेन्द्रियाणि चात्मा मनश्च तैः स्वयं निर्मितेषु भृतेषु चतु विधेष्विति भोगे स्वातंत्र्यं द्योत्यते तद्गुणांस्तत्तदगुरूपान्विपयानिच्छया भुंके । भोजयतीति णिजथों वा ज्ञेषः । पालयतीति वा तदा त्वात्मनेपदमापम् । भुजोऽनवन इति स्मरणात् ॥ ३३ ॥ इदानीं स्व जानासीति प्रश्नस्योत्तरमाह । भावयति पालयति । एतत्तु सर्वावतारसाधारणं प्रयोजनम् । विशेषतः कृष्णावतारस्य जुन्तीस्तुतौ वच्यते । लोकभावनो लोककर्ता । देवादिषु ये लीलावतारास्तेष्वगुरुर्तोऽनुरक्तः ॥ ३३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वितीयोऽष्यायः॥ २ ॥ अवतारकथाप्रस्ते तृतीये तृत्तराधिधा । पुरुपाद्यवतारोक्त्या तत्त्वारित्रवर्णनैः ॥ १ ॥ यदुक्तमथाख्याहि हरेर्धीमन्नवतारकथाः श्वभा इति ।

श्रीधरी

अ०३

तदुत्तरत्वेनावतारानतुक्रमिष्यन्त्रथमं पुरुपावतारमाद । जगृह इति पंचिमः । महदादिभिर्महदहंकारपंचतन्मात्रैः संभूतं सुनिष्पन्नम् । एकाद्शेंद्रियाणि पंच महाभूतानीति पोडश कला अंशा यिस्म । यद्यपि भगवद्विग्रहो नैवंभृतस्तथापि विराइजीवांतर्यामिणो भगवतो विराइङ्गेणोपासनार्थमेवमुक्तमिति द्रष्ट्य्यम् ॥ १ ॥ कोऽसौ भगवानित्यपेक्षायां तं विशिनष्टि। यस्यांभिस एकाणवे शयानस्य विश्रांतस्य तत्र च योगः समाधिस्तद्वृपां निद्रां विस्तारयतो नाभिरेव हदस्तिस्मन्यदंयुजं तस्मात्सकाशाद्त्रह्वाऽऽसीदभृत्पाद्यो कल्पे स पौरुपं रूपं जगृहे ॥ २ ॥ कीदशं रूपं तदाह । यस्येति । नतु कीदशो विग्रहस्तस्य योऽम्भिस शेतेस्म तदाह । तत्तस्य भगवतो रूपं तु विशुद्धं रज्ञशाद्यसंभिन्नमत एवोर्जितं निरितशयं सत्त्वम् ॥ ३ ॥ एतच्च योगिनां प्रत्यक्षमित्याह । पत्त्यंति । अदभ्रमनल्पं ज्ञानात्मकं यचक्षस्तेन । सहस्रमपिरिमतानि यानि पादादीनि तैरद्धतम् । सहस्रं मूर्धाद्यो यस्मिस्तत् । सहस्रं यानि मौल्यादीनि तैरद्धसम्बद्धोभमानम् ॥ ४ ॥ एतत्तु कृदस्यं नत्वन्यावतारवदाविभावतिरोभाववदित्याह । एतदिति । एतदादि नारायणरूपम् । निर्धीयतेऽस्मिन्निति निधानम् । कार्यावसाने प्रवेशस्थानित्रत्यः । वीजमुद्गमस्थानम् । बीजत्वेऽपि नान्यवीजनुल्यं किंत्वव्ययम् । न केवलमवताराणामेव बीजं किंतु सर्वप्राणिनामपीत्याह । यस्यांशो न्नक्षा

विश्वसृजां पतिः ॥ २ ॥ यस्यावयवसंस्थानैः किल्पितो लोकविस्तरः ॥ तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितम् ॥ ३ ॥ पश्यंत्यदो रूपमदभ्रचन्नुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतम् ॥ सहस्रमूर्थश्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्यंवरकुंडलोक्षसत् ॥ ४ ॥ एतन्नानावताराणां निधानं बीजमन्ययम् ॥ यस्यांशांशेन सृज्यंते देवतिर्यङ्नरादयः ॥ ५ ॥ स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः ॥ चनार दुश्वरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखंडितम् ॥ ६ ॥ द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महीम् ॥ उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशः सौकरं वपुः ॥ ७ ॥ तृतीयमृषिसर्गं च देवपित्वमुपेत्य सः ॥ तंत्रं सात्वतमाचष्ट नेष्कर्म्यं कमणां यतः ॥ ८ ॥ तुर्ये धर्मकलासर्गे नरनारायणावृषी ॥ भृत्वात्मोपश्योपेतमकरोद्दश्चरं तपः ॥ ९ ॥ पंचमः किषलो नाम सिद्धेशः कालिविस्नतम् ॥ प्रोवाचासुरये सांख्यं तत्त्वग्रामविनिर्णयम् ॥ १० ॥ पष्टमत्रेरपत्यत्वं वृतः प्राप्तोऽनुसूयया ॥ आन्वीक्षिकीमलकीय प्रहादादिभ्य

तस्यांशो मरीच्यादिस्तेन ॥ ५ ॥ सनत्कुमाराद्यवतारं तचिरित्रं चाह । स एवेति । कौमार आर्थः । प्राजापत्यो मानव इत्यादीनि सर्गविशेपनामानि । यः पौरुषं रूपं जगृहे स एव देवः कौमाराख्यं सर्गमास्थितः सन्त्रह्मा त्राह्मणो भृत्वा ब्रह्मचर्यं चचार । प्रथमद्वितीयादिशब्दा निर्देशमात्रापेक्षया ॥ ६ ॥ वराहावतारमाह । द्वितीयमिति । अस्य विश्वस्य भवायोद्धवाय महीम्रद्ध-रिप्यित्रिति कर्मोक्तिः । एवं सर्वत्रावतारस्तत्कर्म चोक्तमित्यनुसंधेयम् ॥ ७ ॥ नारदावतारमाह । तृतीयमिति । ऋषिसर्गमुपेत्य तत्र च देवित्वमुपेत्येत्यर्थः । सात्वतं वैष्णवं तंत्रम् । पंचरात्रागमाच्योक्तवान् । यतस्तंत्रात्रिर्गतं कर्मत्वं वंधहेतुत्वं येभ्यस्तानि निष्कर्माणि तेषां भावो नैष्कर्म्यम्। कर्मणामेव मोचकृत्वं यतो भवति तदाचष्टेत्यर्थः ॥ ८ ॥ नरनारायणावतारमाह । तुर्य इति । तुर्ये चतुर्थेञ्वतारे । धर्मस्य कलांशो मार्येत्यर्थः । अर्घो वा एप आत्मनो यत्पत्नीति श्रुतेः । तस्याः सर्गे ऋषी भृत्वेत्येकावतारत्त्वं दर्शयति ॥ ९ ॥ कपिलावतारमाह । पंचम इति । आसुरये तन्नाम्ने ब्राह्मणाय । तन्त्वानां ब्रामस्य संवस्य विनिर्णयो यस्मिन् शास्ते तत्सांख्यम् ॥ १० ॥ दत्तात्रेयावतारमाह । पष्टमिति । अत्रेरपत्यत्वं तेनैव वृतः सन्त्राप्तः । अत्रेरपत्यमभिकांक्षत आह तृष्ट इति वृत्त्यमाणत्वात्। कथं प्राप्तः । अनस्यया मत्सदशापत्यिमपेण मामेवापत्यं वृतवानिति दोपदृष्टिमकुर्वित्वत्वारः। आन्वीक्षिकीमात्मविद्यम् । प्रहादादिस्यश्च । आदिपदाद्यदुहैहयाद्या गृक्षंते

11 4 11

॥ ११ ॥ यज्ञावतारमाह । तत इति। स यज्ञो यामाद्यैः स्वस्येव पुत्रा यामा नाम देवास्तदाद्यैः सहस्वायंश्चवं मन्वंतरं पालितवान् । तदा यज्ञः स्वयमिद्रोऽभृदित्यर्थः ॥ १२ ॥ ऋपभावतारमाह । अष्टम इति । सर्वाश्रमनमस्कृतमंत्याश्रमं पारमहंस्यं वर्त्म धीराणां दर्शयत्राभेरायीध्रपुत्रादृपभो जातः ॥ १३ ॥ पृथ्ववतारमाह । ऋषिभिरिति । पार्थिवं वषुः राजदेहं पृथुरूपम् । पाठांतरे पृथोरिदं पार्थवम् । ओपधीरित्युपलक्षणम् । इमां पृथ्वीं सर्वाणि वस्तूनि दुग्ध अदुग्ध । अडागमाभावस्त्वार्पः । हे विप्रास्तेन पृथ्वीदोहनेन । सोऽयमवतार उशत्तमः कमनीयतमः । वश कांता-वित्यस्मात् ॥ १४ ॥ मत्स्यावतारमाह । रूपमिति । चाक्षपमन्वंतरे य उद्धीनां संप्लवः संश्लेपस्तिस्मन् । यद्यपि मन्वंतरावसाने प्रलयो नास्ति तथापि केनचित्कौतुकेन सत्यत्रताय माया प्रदर्शिता । यथाऽकांडे मार्कंडेयायेति द्रष्टव्यम् । महीमय्यां नावि । नौकारूपायां मह्यामित्यर्थः ।अपाद्रक्षितवान् । वैवस्वतिमिति माविनी संज्ञा ।। १५ ।। कूर्मावतारमाह । कमठः कूर्मस्तद्रूपेणै-कादशेऽवतारे विभुद्धे दधार ॥ १६ ॥ धनवंतर्यवतारमाह । धानवंतरं धनवंतरिरूपम् । द्वादशमादिप्रयोगस्त्वार्पः । त्रयोदशममेव रूपं तचरितेन सह दर्शयति । अपाययदित्यत्र सुधामित्यध्या-**ऊचिवान् ॥ ११ ॥ ततः सप्तम** आकृत्यां रुचेर्यज्ञोऽभ्यजायत ॥ स यामाद्यैः सुरगणैरपात्स्वायंभुवांतरम् ॥ १२ ॥ अष्टमे मेरूदेव्यां तु नाभेर्जात उरुक्रमः ॥ दर्शयन्वर्त्म धीराणां सर्वाश्रमनमस्कृतम् ॥ १३ ॥ ऋषिभियीचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः ॥ दुर्ग्धेमामोषधीविपास्तेनायं स उश-त्तमः ॥ १४ ॥ रूपं स जगृहे मात्स्यं चाज्जुपोदिधसंस्रवे ॥ नान्यारोप्य महीमय्यामपाद्वैवस्वतं मनुम् ॥ १५ ॥ सुरासुराणासुदिधं मध्नतां मन्द-राचलम् ॥ दघ्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः ॥१६॥ धान्वंतरं द्वादशमं त्रयोदशममेव च ॥ अपाययत्सुरानन्यान्मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया ॥१७॥ चतुर्दशं नारसिंहं विभ्रहेरयेन्द्रमूर्जितम् ॥ ददार करजैर्वक्षस्येरकां कटकृद्यथा ॥ १८ ॥ पंचदशं वामनकं कृत्वाऽगादध्वरं वलेः ॥ पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सु स्त्रिविष्टपम् ॥ १९ ॥ अवतारे पोडशमे परयन्त्रह्मद्भुहो नृपान् ॥ त्रिःसप्तकृत्वः कुपितो निः तत्रामकरोन्महीम् ॥ २० ॥ ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्या पराशरात् ॥ चक्रे वेदतरोः शाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः ॥ २१ ॥ नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्यचिकीर्पया ॥ समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम् ॥ २२ ॥ एकोनविंशे विंशतिमे वृष्णिषु प्राप्य जन्मनी ॥ रामकृष्णाविति भुवो भगवानहरद्भरम् ॥ २३ ॥ ततः कठौ संप्रवृत्ते संमोहाय सुरद्भिषाम् ॥ बुद्धो नाम्ना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति ॥ २४ ॥ अथासौ युगसंध्यायां दस्युप्रायेषु राजसु ॥ जनिता विष्णुयशसो हारः । मोहिन्या स्त्रिया तद्रूपेणान्यानसुरान्मोहयन् धन्वंतरिरूपेणामृतमानीय मोहिन्याऽपाययदित्यर्थः ॥ १७ ॥ नृसिंहावतारमाह । नारसिंहं रूपं विश्रत् । एरकां निर्प्रेथितणम् ॥ १८ ॥ वामनावतारमाह । पंचदशमिति । दुष्टानां मदं वामयतीति वामनकं रूपम् । हस्वं वा । प्रत्यादित्सुस्तस्यादाच्छिद्य गृहीतुमिच्छुः ॥ १९ ा परशुरामावतारमाह । अवतार इति । त्रिस्तिगुणं यथा भवति तथा सप्तकृत्वः सप्तवारानेकविंशितिवारानित्यर्थः ॥ २० ॥ च्यासावतारमाह । तत इति । अल्पमेधसोऽल्पप्रज्ञान्पुंसो दृष्टा तद्तुप्रहार्थं शाखाश्रके ॥ २१ ॥ रामावतारमाह । नरेति । नरदेवस्वं राघवरूपेण प्राप्तः सन् । अतः परमष्टादशे ॥ २२ ॥ रामकृष्णावतारमाह । एकोनेति । विंशातितम इति वक्तव्ये तकारलोपक्छंदोऽनुरोधेन । रामकृष्णावित्येवं नामनी जन्मनी प्राप्य ॥ २३ ॥ बुद्धावतारमाह । तत इति । अजनस्य सुतः । जिनसुत इति पाठे जिनोऽपि स एव । कीकटेचु मध्ये गयाप्रदेशे ॥ २४ ॥ कल्क्यवतारमाह । अथेति । युगसंध्यायां कलेरंते

श्रीधरी

27.0 3

अ० ३

11 & 11

वि सः श श श श श श श श श श

विष्णुयशसो ब्राह्मणात्सकाशाञ्जनिता जनिष्यते ॥ २५ ॥ अनुक्तसर्वसंग्रहार्थमाह । अवतारा इति । असंच्येयत्वे दृशंतः । यथेति । अविद्मिन उपन्यस्त्यान् । द्रमु उपक्षय इत्यस्मान्। सम्सः सकाशात्कृत्याः जुद्रप्रवाहाः ॥ २६ ॥ विभ्तीराह । ऋपय इति ॥२०॥ तत्र विशेषमाह । एते चेति । पुंसः परमेश्वरस्य केचिदंशाः काश्वित्कला विभृतयश्च तत्र मत्स्यादीनामवतारत्वेन सर्वज्ञत्वसर्व-शिक्तमच्चेऽपि यथोपयोगमेव ज्ञातिक्रयाशक्त्याविष्करणम् । कुमारनारदादिष्वाधिकारिकेषु यथोपयोगमंशकलावेशः । तत्र कुमारादिषु ज्ञानावेशः । पृथ्वादिषु शक्त्यावेशः । कृष्णस्तु भगवानसा-क्षात्रायण एव आविष्कृतसर्वशक्तित्वात् । सर्वेषां प्रयोजनमाह । इन्द्रारयो दैत्यास्तैचर्याकुलप्रवृत्तलोकं मृद्धयंति सुखिनं कुर्वन्ति ॥ २८ ॥ एतत्कीर्वनफलमाह । जन्मेति । सुद्धमतिरहस्यं जन्म । प्रयतः श्रुचिः सन् । दुःखग्रामात्संसारात् ॥ २९ ॥ विग्रुच्यत इति यदुक्तं तत्र कथं देदद्वयसंवंधे सित तद्विश्रुक्तिरित्याशंक्य देदद्वयसंवंधस्य भगवनमायोत्थाविद्याविलसितत्वादेतच्छ्वणादिजनित-विद्यया तिन्दित्वाक्तिक्त्याया स्वर्थावादेति पंचिमः । अरूपस्य चिदेकरसस्यात्यनो जीवस्यतत्त्व्युलं कृष्णं शरीरं भगवतो या माया तस्या गुणैर्महदादिक्षपैविरचितम् । क्षा आत्मन्याकारो विद्यासत दित्वाम् । स्वर्थान पर्याद्वा देशस्य वा वा पार्थिवो रेशुस्तद्वतं धूस-पर्यात्वादेतो मेघो नभस्याकारोऽबुद्धिभरक्तरारोपितः । यथा वा पार्थिवो रेशुस्तद्वतं धूस-

नाम्ना किल्कर्जगत्पितः ॥२५॥ अवतारा ह्यसंख्येया हरेः सत्त्वनिधेद्विजाः ॥ यथाऽविदासिनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्रशः ॥२६॥ ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः ॥ कलाः सर्वे हरेरेव सप्तजापतयस्तथा ॥ २७ ॥ एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवानस्वयम् ॥ इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयंति युगे युगे ॥२८॥ जन्म गुह्यं भगवतो य एतत्प्रयतो नरः ॥ सायंप्रातर्ग्रणन्मक्तया दुःख्यामाद्विमुच्यते ॥२९॥ एतद्र्षं भगवतो ह्यस्त्रपस्य चिदात्मनः ॥ मायाग्रणैर्विरचितं महदादिभिरात्मिन ॥३०॥ यथा नभिस मेघोघो रेणुर्वा पार्थिवोऽनिले ॥ एवं द्रष्टरि हश्यत्वमारोपितमञ्जद्विभिः ॥३१॥ अतः परं यद्व्यक्तमन्यूढगुणन्यहितम् ॥ अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात्म जीवो यत्पुनर्भवः ॥ ३२ ॥ यत्रेमे सदसद्र्षे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा ॥ अविद्ययाऽऽत्मिन कृते इति तद्ब्रह्यदर्शनम् ॥३३॥ यद्येपोपरता देवी माया वैशारदी मितः ॥ संपन्न एवेति विदुर्महिम्नि स्व महीयते ॥ ३४ ॥ एवं जन्मानि कर्माणि

रत्नाद्यनिले एवं द्रष्टर्यात्मनि दृश्यत्वं दृश्यत्वादिधर्मकं श्रीरमारोपितमित्यर्थः ॥ ३१ ॥ किंच । अतः 'स्थूलादूपात्परमन्यद्पि रूपमारोपितमित्यनुपंगः । कथंभूतं तत् । यद्व्यक्तं स्इमम् । तत्र हेतुः । अव्यूद्रगुणव्यूहितं व्यूहः करचरणादिपरिणामः । तथा अव्यूद्धाः परिणता ये गुणास्तैव्यूहितं रिचतम् । आकारविशेपरहितन्वाद्व्यक्तमित्यर्थः । एतदेव कुतस्तत्राह । अदृष्टाश्रुत्वस्तुत्वाद्यचाकारिशेपवद्वस्तु तद्समदादिवद्दृश्यते श्रूयते वा इंद्रादिवत् । इदं तु न तथा । तिहं तस्य तत्त्वे किं प्रमाणं तत्राह । स जीवो जीवोणिधः । जीवो जीवे निर्मुक्तो जीवो जीवं विद्यापत्यादौ जीवोणिधौ लिंगदेहे जीवश्वदृश्योगात् । जीवोणिधतया कल्प्यत इत्यर्थः । ननु स्थूलमेव भोणायतनत्वाज्जीवस्योणिधरस्तु किमन्यकल्पनयेत्यत आह । यद्यस्मात्सूच्मान्युनर्भवः प्रनर्जनम् उत्क्रांतिगत्यागतीनां तेन विनाऽसंभवादिति भावः ॥ ३२ ॥ तदेवभ्रुपाधिद्वयमुक्त्वा तद्यवादेन जीवस्य अक्षतामाह । यत्रेति । यत्र यदा इमे स्थूलस्चमे रूपे स्वसंविदा अवणमनना-दिभक्त्या स्वरूपस्यग्ज्ञानेन प्रतिपिद्धे भवतः । ज्ञानेन प्रतिथिधार्दवे तमेव हेतुमाह । अविद्ययात्मिन कृते कल्यते इति हेतोः तद्यक्ष । तदा जीवो ब्रह्मेव भवतीत्यर्थः । कथंभूतम् । दर्शनं ज्ञानैकस्वरूपम् ॥ ३३ ॥ तथापि भगवन्मायायाः संस्रतिकारणभृताया विद्यमान्त्वात्कथं ब्रह्मता तत्राह । यदीति । यदीत्यसंदेहे संदेहवचनम् । यदि वेदाः प्रमाणं स्युरितिवत् । वैशारदी

भा ० प्र०

11 9 11

विशारदः सर्वेज्ञ ईश्वरस्तदीया देवी संसारचक्रेण क्रीडंती एपा माया यद्युपरता भवति । किमित्युपरता भवेत्तत्राह । मतिविद्या । अयं भावः । यावदेपाऽविद्यात्मनावरणविचेपौ करोति तावन्नो-परमति यदा तु सैव विद्यारूपेण परिणता तदा सदसद्भूपं जीवोपाधि दम्ध्वा निरिन्धनाग्निवत्स्वयमेवोपरमेदिति तदा संपन्नो ब्रह्मस्वरूपं प्राप्त एवेति विदुस्तत्त्वज्ञाः । किमतः । यद्येवं स्वे महिन्नि परमानंदस्वरूपे महीयते पूज्यते । विराजत इत्यर्थः ॥ ३४ ॥ यया जीवस्य जन्मादिमाया एवमीश्वरस्यापि जन्मादिमायेत्याह । एविमिति । अकर्तुः कर्माणि अजनस्य जन्मानि । हृत्पतेरंत-र्यामिनः ॥३५॥ तर्हि जीवादीश्वरस्य को विशेषः । स्वातंत्र्यमेव विशेष इत्याह । स वा इति । पाड्विगिकमिद्रियपड्वर्गविषयं जिन्नति द्रादेव गंधवद्गृहणाति नतु सज्जत इत्यर्थः । क्रुतः । पड्गुणेशः पिंद्रियनियंता ॥ ३६ ॥ नतु किमीश्वरस्य सृष्टचादिकमीभविषयभोगैर्वा तत्राह । न चेति । धातुर्जगिद्धधातुरीश्वरस्य ऊतीलीलाः कुमनीपः कुबुद्धिः निपुणेन तर्कादिकौशलेन नावैति न जानाति । मनसा रूपाणि वचसा नामानि संतन्वतः सम्यग्विस्तारयतो वचोभिरिति बहुत्वं श्रुत्यभिष्रायेण मनोवचोभिः सहेति वा ॥ ३७ ॥ भक्तस्तु कथंचिज्जानातीत्याह । स ह्यकर्तुरजनस्य च ॥ वर्णयंतिस्म कवयो वेदगुह्यानि हत्पतेः ॥ ३५ ॥ स वा इदं विश्वममोघळीलः सृजत्यवत्यत्तिन सञ्जतेऽस्मिन् ॥ भूतेषु चांत-र्हित आत्मतंत्रः पाड्वर्गिकं जिप्रति पड्गुणेशः ॥ ३६ ॥ न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातुरवैति जंतुः कुमनीप ऊतीः ॥ नामानि रूपाणि मनोव-चोभिः संतन्वतो नटचर्यामिवाज्ञः ॥ ३७ ॥ स वेद धातुः पदवीं परस्य दुरंतवीर्यस्य रथांगपाणेः ॥ योऽमायया संततयाऽनुवृत्त्या भजेत तत्पा-दसरोजगंधम् ॥ ३८ ॥ अथेह धन्या भगवंत इत्थं यद्वासुदेवेऽखिललोकनाथे ॥ कुर्वंति सर्वात्मकमात्मभावं न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः ॥ ३९ ॥ इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंमितम् ॥ उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवानृषिः ॥ निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत् ॥ ४० ॥ तदिदं ग्राह्यामास सुतमात्मवतां वरम् ॥ सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतम् ॥ ४१ ॥ स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम् ॥ प्रायोपविष्टं गंगायां परीतं परमर्षिभिः ॥ ४२ ॥ तत्र कीर्तयतो विष्ठा विष्ठपैर्भूरितेजसः ॥ अहं चाध्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुष्रहात् ॥ ४३ ॥ सो उहं वः श्राविषयामि यथाधीतं यथामित ॥ ४४ ॥ कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह ॥ कलौ नष्टदशामेष पुराणाकों ५ धुनोदितः ॥ ४५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कंधे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ व्यास उवाच ॥ इति बुवाणं संस्तृय मुनीनां दीर्घसत्रिणाम् ॥ वृद्धः कुलपितः वेदेति । अमाययाऽकुटिलभावेन संततया निरंतरया अनुवृत्त्या आनुकूल्येन भजेत ॥ ३८ ॥ अक्तिमार्गे प्रवृत्तानृपीनभिनंदति । अथेति । यतो भक्त एव भगवत्तत्वं जानाति । अथ अतो भग-वंतः सर्वज्ञा भवंतो थन्याः कृतार्थाः । कृतः । यद्यस्मादित्थं प्रक्नैर्वासुदेवे आत्मभावं मनोवृत्तिं कुर्वति । सर्वात्मकमैकांतिकम् । यत्र यस्मिन्भावे सति भूयः उग्रो गर्भवासादिदुःखस्वरूपः । परिवर्तो जन्ममरणाद्यावतों न भवति ॥ ३९ ॥ हे सत ! किमेतच्छास्त्रमपूर्वं कथयित तत्राह । ब्रह्मसंभितं सर्ववेदतुल्यम् । उत्तमक्लोकस्य चरितं यस्मिस्तत् । ऋपिव्यासः ॥ ४० ॥ तत्संप्रदायप्रवृत्तिमाह । तर्दिर्मिति । सुतं शुक्तम् ॥ ४१ ॥ प्रायेण मृत्युपर्यंतानाशनेनोपविष्टमिति परमवैराग्योक्तिः ॥४२॥ हे विष्राः! विष्रपेः सकाशात् ॥४३॥ अध्यगमम् ज्ञातवानस्मि । तत्र कीर्तयतस्तत्र निविष्ट इति चान्वयभेदात्तत्र पदाकृत्तिरदोषः । यथाधीतं नतु स्वमतिविलसितम् । तत्रापि यथामति स्वमत्यनुसारेण संचेषतः कथितं विस्तरतः श्राविष्यामि ॥ ॥४४॥ ॥ ४५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महा-

श्रीधरी

अ० ४

11 9 11

स्तं बहुचः शौनको ऽत्रवीत् ॥ १ ॥ शौनक उवाच ॥ स्त स्त महाभाग वद नो वदतांवर ॥ कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान् शुकः ॥ २ ॥ किस्मिन्युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना ॥ कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान्संहितां मुनिः ॥ ३ ॥ तस्य पुत्रो महायोगी समदृ निर्विकल्पकः ॥ एकांतमित्रिक्तिद्रो गूढो मृढ इवेयते ॥ ४ ॥ दृष्ट्रानुयांतम् पिमात्मजमप्यनग्नं देव्यो हिया परिद्धुनं सुतस्य चित्रम् ॥ तद्वीच्य पृच्छिति मुनो जगदुस्तवास्ति स्त्रीपुंभिदा नतु सुतस्य विविक्तदृष्टेः ॥ ५ ॥ कथमालक्षितः पौरैः संप्राप्तः कुरुजांगलान् ॥ उन्मत्तम् कजडवद्विचरन्गजसाहृये ॥ ६ ॥ कथं वा पांडवेयस्य राजपेंर्मुनिना सह ॥ संवादः समभूत्तात यत्रेषा सात्वती श्रुतिः ॥ ७ ॥ स गोदोहनमात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनाम् ॥ अवेक्षते महाभागस्तीर्थीं कुर्वस्तदाश्रमम् ॥ ८ ॥ अभिमन्युसुतं सृत प्राहुर्भागवतोत्तमम् ॥ तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहि नः ॥ ९ ॥ स सम्राट् कस्य वा हेतोः पाण्ड्रनां मानवर्धनः ॥ प्रायोपविष्टो गंगायामनादृत्याधिराट्श्रियम् ॥ १० ॥ नर्मात यत्रादिनकेतमात्मनः शिवाय हानीय धनानि रात्रवः ॥ कथं स वीरः श्रियमंग दुस्त्यजां युवैषतोत्सण्दुमहो सहासुभिः ॥ ११ ॥ शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तमश्लोकपरायणा जनाः ॥

からからからかられるからから

कृतवत्यः । अनग्रमपीत्यनेनार्थात्तरसुतो नग्न इत्युक्तम् । नग्नस्य पुरतो गच्छतः सुतस्य तु हिया न परिद्धः तिचत्रं वीच्य । इयं स्त्री अयं पुमानिति भिदा भेदस्तवास्ति । विविक्ता पूता दृष्टियस्य ॥ ५ ॥ एवंभूतोऽसौ कथमालक्षितो ज्ञातः । कुरवो जांगलाश्च देशविशेपास्तानसंप्राप्तः प्रथमम् । ततो गजसाह्नये विचरन् । गजेन सहित आह्नयो नाम यस्य तिस्मन्हिस्तिनापुरे । हस्ती
नाम राजा तेन निर्मितत्वात् ॥६॥ एवंभूतेन सुनिना सह । यत्र संवादे एपा सात्वती भागवती श्रुतिः संहिता ॥७॥ एतद्वचाल्यानं बहुकालावस्थानापेत्रं तस्य त्वेकत्रावस्थानं दुर्लभमित्याह ।
स इति । गोदोहनमात्रं कालं प्रतीक्षते तदिप न भिक्षार्थं किंतु तेपामाश्रमं गृहं तीर्थोद्धविन्पवित्रीद्धविन्पवित्रीद्धविन्स्तरमादेवंभूतोऽत्र वक्तत्यार्थ्यम् ॥ ८ ॥ श्रोतुस्त चिरतमतीवार्थ्यमतः कथयेत्याह । अमिमन्युसुतिमिति पंचिमः । गृणीहि कथय ॥ ९ ॥ सम्राट् चक्रवर्ती । वेति विवर्के । कस्य वा हेतोः कस्मात्कारणात् । अधिराट्श्रियं अधिराजां श्रियं संपदमनाहत्य ॥ १० ॥ यस्य पादनिकेतं
चरणपीठम् । स्फुटम् । धनान्यानीय शत्रयो नमंति । अंग हे द्धत ! युवा तक्रण एव । ऐपत ऐच्छत् । अत्रार्पमात्मनेपदम् । असुभिः प्राणः सह ॥ ११ ॥ विरक्तस्य किं धनादिभिरिति

तिरेकेण । अत्रैवर्णिकत्वात् ॥ १३ ॥ कस्मिन्युग इत्यादिप्रक्नानां व्यामजन्मकथनपूर्वकम्रुचरमाह । द्वापर इति । द्वापरे समनुप्राप्ते । कदेत्यपेक्षायामाह । तृतीये युगस्य पर्यये परिवर्ते । वास-व्यामुपरिचरस्य वसोर्वीर्याज्ञातायां सत्यवत्यां योगी ज्ञानी व्यासो जातः॥ १४ ॥ जलमुपस्पृत्र्य जले स्नानादिकं कृत्वेत्यर्थः। आसीनो वभृवेति शेपः। विविक्ते देश इत्यादि चित्तैकाग्रयार्थ-मुक्तम् । अनेनैव वदरिकाश्रमस्थानं स्चितम् ॥ १५ ॥ तत्र च स ऋषिर्युगधर्मव्यतिकरादिकं वीच्य सर्ववर्णाश्रमाणां यद्धितं तद्दध्याविति तृतीयेनान्वयः । परावरज्ञोऽतीतानागतिवत् । अव्यक्तं

चेत्तवाह । शिवायेति । लोकस्य शिवाय सुखाय भवाय समृद्धये भृतय ऐक्वर्याय च ते जीवंति न त्वातमार्थम् । एवं सत्यसौ राजा निर्विद्य विरज्यापि परेपामाश्रयं कलेवरं कृतो हेतोर्धुमोच नहि परोपजीवनं स्वयं त्यक्तुमुचितिमत्यर्थः ॥ १२ ॥ यत्किचन पृष्टोऽसि तत्सर्वं नोऽस्मभ्यं समाचच्व । यद्यस्माद्वाचां विषये गिरां गोचरेऽर्थे स्नातं पारंगतं त्वां मन्ये । छांदसादन्यत्र वैदिकव्य-

जीवंति नात्मार्थमसौ पराश्रयं मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम् ॥ १२ ॥ तत्सर्वं नः समाचच्व पृष्टो यदिह किंचन ॥ मन्ये त्वां विषये वाचां स्नात-मन्यत्र बांदसात् ॥ १३ ॥ स्रुत उवाच ॥ इतपरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये ॥ जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरेः ॥ १४ ॥ स कदाचि-त्सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचि ।। विविक्त एक आसीन उदिते रविमण्डले ॥ १५ ॥ परावरज्ञः स ऋषिः कालेनाव्यक्तरंहसा ॥ युगधर्मव्यतिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे ॥ १६ ॥ भौतिकानां च भावानां शक्तिहासं चतत्कृतम् ॥ अश्रद्धानान्निःसत्त्वान्दुर्भेधान्हसितायुषः ॥१७॥ दुर्भगांश्च जना-न्वीच्य मुनिर्दिन्येन चत्तुषा ।। सर्ववर्णाश्रमाणां यहध्यौ हितममोघटक् ॥ १८ ॥ चातुर्होत्रं कर्ष सुद्धं प्रजानां वीच्य वैदिकम् ॥ व्यद्धाद्यज्ञसंतत्यै वेदमेकं चतुर्विधम्।। १९।। ऋग्यजुःसामाथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्भृताः।। इतिहासपुराणं च पंचमो वेद उच्यते।। २०।। तत्रग्वेंद्धरः पैलः सामगो जैमिनिः कविः ॥ वैशंपायन एवैको निष्णातो यजुपाछुत ॥ २१ ॥ अथर्वांगिरसामासीत्सुयंतुर्दारुणो मुनिः ॥ इतिहासपुराणानां पिता मे रोमहर्पणः ॥ २२ ॥ त एत ऋषयो वेदं स्वं स्वं व्यस्यक्रनेकथा ॥ शिब्यैः प्रशिब्यैस्तिच्छिब्यैर्वेदास्ते शाखिनो अवव ॥ २३ ॥ त एव वेदा दुमें धैर्धार्यते पुरुपैर्यथा ॥ एवं चकार भगवान् व्यासः ऋपणवत्सलः ॥ २४ ॥ श्लीश्र्द्रद्विजवंधूनां त्रयो न श्रुतिगोचरा ॥ कर्मश्रेयिस म्हानां श्रेय एवं भवेदिह ॥ इति भारतमाख्यानं ऋषया सुनिना ऋतम् ॥ २५ ॥ एवं प्रवृत्तस्य सदा स्तानां श्रेयसि दिजाः ॥ सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्य-

रंहो वेगो यस्य तेन कालेन युगधर्माणां व्यतिकरं संकरं प्राप्तं वीच्य । तथा भ्रवि युगे युगे ॥ १६ ॥ भौतिकानां शरीरादीनाम् । तत्कृतं कालकृतम् । निःसन्वानधैर्यशुन्यान् । दुर्मेधानमन्द-मतीन् ॥ १७ ॥ ॥ १८ ॥ ततथ होत्रोपलिक्षताथत्वार ऋत्विजथतुर्होतारस्तेरनुष्ठेयं कर्म चातुर्होत्रम् । शुद्धं शुद्धिकरम् । यज्ञसंतत्ये यज्ञानामविच्छेदाय ॥ १९ ॥ चातुर्विध्यमेवाह । ऋगिति । उद्धताः पृथक्कृताः ॥ २० ॥ २१ ॥ दारुणः क्रूरः अथवींकाभिचारादिप्रवृत्तेः ॥ २२ ॥ व्यस्यन्विभक्तवंतः ॥ २३ ॥ वेदविभागवयोजनमाह । त एवेति । ये पूर्वमितमेधाविभिर्धार्यन्ते सम त एव ॥ २४ ॥ किंच । स्त्रीशुद्रोति । द्विजवंधवस्त्रैवणिकेष्वधमास्तेपाम् । कपरूपे श्रेयसि श्रेयःसाधन एवं भवेद्नेनैव प्रकारेण भवतु इति । अतएव तेपां कृपया भारतारूपानं मुनिना कृतम्

श्रीधरी

॥ २५ ॥ एवमनेन प्रकारेण । भृतानां श्रेयसि हिते सर्वात्मकेनापि कर्मणा ॥ २६ ॥ न अतिप्रसीद्द हृद्यं यस्य सः । चित्ताप्रयत्ती हेतुं विवर्कयनिद्मुवाच स्वगतम् ॥ २७ ॥ निर्व्यलीकेन निष्कपटबुद्ध्या मानिताः पूजिताः ॥ २८ ॥ २९ ॥ दैह्यो देहे भव आत्मा जीवो वस्तुतो विश्वः परिपूर्ण एव आत्मना स्वेन रूपेणासंपन्नस्तादातम्यमप्राप्त इवाभाति । ब्रह्मवर्चसं वेदश्रवणाध्या-पनोत्कर्पजं तेजस्तत्र साधवो त्रक्षवर्चस्यास्तेषु सत्तमोऽतिश्रेष्ठोऽपि । यद्वा । न केवलमसंपन्न इवाभाति प्रत्युत त्रक्षवर्चसी ब्रह्मवर्चसवानप्यसत्तम इवाभाति । पाठांतरे कमनीयतमोऽपीति ॥३०॥ असंपत्ती हेतुं स्वयमेवाशंकते । किं वेति । प्रायेण भ्यस्त्वेन हि यस्मात्त एव धर्मा अच्युतस्य प्रियाः ॥ ३१ ॥ खिलं न्यूनं खिद्यतः खेदं प्राप्तुवतः कृष्णस्य व्यासस्य प्रागुदाहृतं सरस्वती-तीरस्थम् ॥ ३२ ॥ तं नारदमागतमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाय विधिवतपूजयामात । सुरपूजितमिति ब्रह्मलोकादागतमित्यर्थः ॥ ३३ ॥ इति प्रथमे टीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ पंचमे सर्व-द्धदयं ततः ॥ २६ ॥ नातिप्रसीदद्धदयः सरस्वत्यास्तटे शुचौ ॥ वितर्कयन्विविक्तस्थ इदं प्रोवाच धर्मवित् ॥ २७ ॥ धृतव्रतेन हि मया इंदांसि गुरवो अयः ॥ मानिता निर्व्यलोकेन गृहीतं चानुशासनम् ॥ २८ ॥ भारतन्यपदेशेन ह्याम्नायार्थश्च दर्शितः ॥ दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशुद्रादिभिरप्युत ॥ २९ ॥ अथापि वत मे दैह्यो ह्यात्मा चैवात्मना विभुः ॥ असंपन्न इवाभाति ब्रह्मचर्यस्यसत्तमः ॥ ३० ॥ किंवा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः ॥ प्रियाः परमहंसानां त एव ह्यच्युतिषयाः ॥ ३१ ॥ तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः ॥ कृष्णस्य नारदोऽभ्यागादाश्रमं प्राग्रदाहृतम् ॥ ३२ ॥ तमिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः ॥ पूजयामास विधिवन्नारदं सुरपूजितम् ॥ ३३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ सृत उवाच ॥ अथ तं सुखमासीन उपासीनं बृहच्छवाः ॥ देवपिः प्राह विप्रपि वीणापाणिः स्मयन्निव ॥ १॥ नारद उवाच ॥ पाराशर्य महाभाग भवतः कचिदात्मना ॥ परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा ॥ २॥ जिज्ञासितं सुसंपन्नमिप ते महदद्भतम् ॥ कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थपरिवृंहितम् ॥ ३ ॥ जिज्ञासितमधीतं च यत्तद्बह्म सनातनम् ॥ अथापि शोचस्यात्मानमकृतार्थं इव प्रभो ॥ ४ ॥ व्यास उवाच ॥ अस्त्येव मे सर्वामिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे ॥ तन्म्लमव्यक्तमगाधवोधं पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम् ॥ ५ ॥ स वै भवान्वेद समस्तग्रह्मभुपासितो यत्पुरुषः पुराणः ॥ परावरेशो मनसैव विश्वं सृजत्यवत्यत्ति गुणैरसंगः धर्मभ्यो हरिकीर्तनगौरवम् ॥ व्यासचित्तप्रसादाय नारदेनोपदिक्यते ॥१॥ उप समीप आसीनं विप्रपिँ व्यासम् । बृहच्छ्वा महायशाः स्मयनीपद्धसिन्नवेत्यनेन मुखप्रसित्तवोत्यते। यद्धा । इवेत्यन-थिकारार्थम् । अहो महानपि मुह्यतीति स्मयमानः ॥१॥ शारीरः शरीराभिमान्यात्मात्मना तेन शरीरेण कचित्कि परितुष्यति । मानस आत्मा मनोभिमानी तेन मनसा परितुष्यित कचिन्नो वा ॥२॥ ते जिज्ञासितं ज्ञातुमिष्टं धर्मादि यत्तन्सर्वं सुसंपन्नं सम्यक्तातम् । अपिशब्दादनुष्ठितं चेत्यर्थः । अयीति पाठे संबोधनम् । सुसंपन्नत्वे हेतुः । महदद्भुतमित्यादि । सर्वेरथेंधर्मादिभिः परि-वृंहितं परिपूर्णम् ॥३॥ किंच । यत्सनातनं नित्यं परं ब्रह्म तच त्वया जिज्ञासितं विचारितमधीतमधिगतं प्राप्तं चेत्यर्थः । अथापि शोचिस तित्कमर्थमिति शेपः ॥ ४॥ आत्मा शारीरो मानसश्र तन्मूलं तस्यापरितोपस्य कारणमन्यक्तमस्फुटं हे नारद ! त्वा त्वां एच्छामः। आत्मभवो ब्रह्मा तस्यात्मनो देहादुद्ध तस्तम्। अत एवामाघोऽतिगंभीरो योधो यस्य तं त्वाम् ॥५॥ अगाधबोधतां

प्रपंचयत्राह । स वा इति द्वाभ्याम् । सर्वगुद्यज्ञाने हेतुः । यद्यस्मात् पुराणः पुरुष उपासितस्त्वया । कथंभूतः परावरेशः कार्यकारणनियंता । मनसैव संकल्पमात्रेण गुणैः कृत्वा विश्वं सुज-तीत्यादि ॥ ६ ॥ किंच । त्वं त्रिलोकीं पर्यटमर्क इव सर्वदर्शी योगवलेन प्राणवायुरिव सर्वप्राणिनामंतश्ररः सन्नात्मसाक्षी बुद्धिवृत्तिज्ञः । अतः परे ब्रह्माण धर्मतो योगेन निष्णातस्य । तदुक्तं याज्ञवल्क्येन—इत्याचारदमाहिंसादानस्वाध्यायकर्मणाम् । अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनमिति ।। अवरे च ब्रह्मणि वेदाख्ये । ब्रतैः स्वाध्यायनियमैर्निष्णातस्य मेऽलमत्यर्थे यन्नयुनं तिहिचच्च वितर्कय ॥ ७ ॥ अनुदितप्रायमनुक्तप्रायम् । विमलं भगवद्यशो विना येनैव धर्मादिज्ञानेनासौ भगवात्र तुष्येत तदेव दर्शनं ज्ञानं खिलं न्यूनं मन्येऽहम् ॥ ८ ॥ ननु भगवद्यश एव तत्र तत्रानुवर्णितं तत्राह । यथेति । चशब्दाद्धर्मादिसाधनानि च । तथा धर्मादिवत्प्राधान्येन वासुदेवस्य महिमा न ह्यक्त इत्यर्थः ॥ ९ ॥ वासुदेवव्यतिरिक्तान्यविषयज्ञानवदेवान्यविषयं वाक्-चातुर्यं च खिलमेवेत्याह । नेति । चित्रपदमपि यद्भचो हरेर्यशो न प्रगृणीत तद्वायसं तीर्थं काकतुल्यानां कामिनां रितस्थानमुशंति मन्यंते । कुतः । मानसाः सत्त्वप्रधाने मनिस वर्तमाना हंसा यतयो यत्र न निरमंति । कर्हिचिद्पि नितरां न रमंते। उशिक्क्षयाः उशिक् कमनीयं ब्रह्म क्ष्यो निवासो येपां ते। यथा प्रसिद्धा हंसा मानसे सरिस चरंतः कमनीयपद्मखंडनिवासास्त्यक्तविचि-

॥ ६ ॥ त्वं पर्यटन्नर्क इव त्रिलोकीमंतश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी ॥ परावरे ब्रह्मणि धर्मतो ब्रतैः स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्व ॥ ७ ॥ श्रीनारद उवाच ॥ भवताऽनुदितप्रायं यशो भगवतोऽमलम् ॥ येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तहर्शनं खिलम् ॥ ८ ॥ यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः ॥ न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः ॥ ९ ॥ न यद्वचिश्रत्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत किहीचित् ॥ तद्वायसं तीर्थसुरांति मानसा न यत्र हंसा निरमंत्युशिक्सयाः ॥ १० ॥ तद्वाग्विसगों जनताविष्ठवो यस्मिन्प्रतिश्लोकमवद्भवत्यि ॥ नामान्यनंतस्य यशोऽङ्कितानि यच्छण्वंति गायंति गृणंति साधवः ॥ ११ ॥ नैष्कर्म्यमण्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् ॥ कुतः पुनः शश्रदभद्रमीश्वरे न चार्षितं कर्म यदप्यकारणम् ॥ १२ ॥ अथो महाभाग भवानमोघदक् शुचिश्रवाः सत्यरतो धृतत्रतः ॥ उरुक्रमस्याखिळवंधमुक्तये समाधिनाऽनुस्मर तद्विचेष्टि-

त्राचादियुक्तेऽप्युच्छिष्टगर्ते काकक्रीडास्थाने न निरमंति इति इलेपः॥१०॥ विनापि पदचातुर्यं भगवद्यशःप्रधानं वचः पवित्रमित्याह। तदिति । तदाग्विसर्गः स चासौ वाग्विसो वाचः प्रयोगः। जनानां समूहो जनता तस्या अघं विष्लावयांत नाशयतीति तथा सः । यस्मिन्वाण्यिसर्शे अवद्भवत्यप्यपशब्दादियुक्तेऽपि प्रतिक्लोकमनंतस्य यशसांकितानि नामानि भवंति। तत्र हेतुः । यद्यानि नामानि साधवो महांतो वक्तरि सति शृष्वंति श्रोतरि सति गृणंति । अन्यदा तु स्त्रयमेव गायंति कीर्तयंति ॥ ११ ॥ भक्तिहीनं कर्म शून्यमेवेति केमुत्यन्यायेन दर्शयति । नैष्कर्म्यमिति । निष्कर्म ब्रह्म तदेकाकारत्वानिष्कर्मतारूपं नैष्कर्म्यम् । अज्यतेऽनेनेत्यंजनमुपाधिस्तन्तिवर्तकं निरंजनम् । एवंभृतमपि ज्ञानमच्युते भावो भक्तिस्तद्वर्जितं चेदलमत्यर्थं न शोभते । सम्यगापरोच्याय न कल्पत इत्यर्थः । तदा शथत्साधनकाले फलकाले चाभद्रं दुःखद्भपं यत्काम्यं कर्म यद्भ्यकारणमकाम्यं तच्चेति चकारस्यान्वयः । तद्पि कर्म ईश्वरे नापितं चेत्कुतः पुनः शोभते विहर्भुखत्वेन सच्वशो-थकत्वाभावात् ॥ १२ ॥ तदेवं भक्तिशुन्यानि ज्ञानवाक्चातुर्यकर्मकौशलानि व्यर्थान्येव यतोऽतो हरेश्वरितमेवानुवर्णयेत्याह । अथो अतः कारणात् । अमोवा यथार्था दक् धीर्यस्य शुचि शुद्धं श्रवो यशो यस्य सत्ये रतो घृतानि वतानि येन स भवानेवंसहागुणस्तावत् । अत उसक्रमस्य विविधं चेष्टितं लीलां समाधिना चित्तैकाग्रये णाखिलस्य वंधमुक्तये त्वमतुस्मर । स्मृत्वा वर्णये-

त्यर्थः । एतच वाक्यांतरमिति मध्यमपुरुपप्रयोगो नानुपपन्नः ॥१३॥ विषचे दोपांतरमाह । तत इति । तत उरुक्रमचेशितात्पृथ्यदशोऽत एवान्यथा प्रकारांतरेण यिक्किचिदर्थान्तरं विवक्षतस्तया विवक्षया कृतैः स्फुरितै रूपैनामिश्च वक्तव्यन्वेनोपस्थितिर्दुःस्थिताऽनवस्थिता सती मितः कदाचित्क्वापि विषये आस्पदं स्थानं न लमेत वातेनाहतापूर्णिता नौरिव । तदुक्तं गीतासु—व्यवसा-यात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । वहुशाखा ह्यनंताच्च बुद्धयोऽव्यवसायिनामित्यादि ॥१४॥ तदेवं हिरयशोविना भारतादिपु कृतं धर्मादिवर्णनमिकंचित्करमित्युक्तं प्रत्युत विरुद्धमेव जातमित्याह । जुगुप्सितिमिति । जुगुप्सितं निद्यं काम्यकर्मादि स्वभावत एव रक्तस्य तत्र रागिणः पुरुपस्य धर्मकृते धर्मार्थमनुशासतस्तव महानयं व्यविक्रमोऽन्यायः । कृत इत्यत आह । यस्य वाक्यतोऽयमेव मुख्यो धर्म इति स्थिर इतरः प्राकृतो जनः तस्य काम्यकर्मादेरन्येन तत्त्वज्ञेन क्रियमाणं निवारणं स्वयमेव वा त्वया क्रियमाणं यद्दा न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशिरिति श्रुत्या क्रियमाणं निवारणं यथार्थमेतदिति न मन्यते । किंतु प्रवृत्तिमार्गानिधकृतविपयं तदिति कल्पयति । तदुक्तं मतांतरोपन्यासे भट्टैः—तत्रवे शक्यते वक्तुं येऽन्धपंचादयो नराः । गृहस्थत्वं न शक्त्यति कर्तुं तेपामयं विधिः ॥ नैष्टिकत्रक्षचर्यं वा परित्राजकतापि वा । तैरवत्रयं ग्रहीतव्या तेनादावेतदुच्यत इत्यादि ॥ १५ ॥ ननु यद्यवं प्रवृत्तिमार्गो निद्यते तिर्दि निवृत्तिमार्गे सर्विक्रयात्मवृत्त्यः सर्विक्रयानिवृत्त्यात्मानेः सर्विक्रयानिवृत्त्यात्मानेः सर्विक्रयानिवृत्त्यात्मानेः सर्विक्रयानिवृत्त्यात्मानेः सर्विक्रयानिवृत्त्यात्मानेः सर्विक्रयानिवृत्त्यात्मानेः सर्विक्रयानिवृत्त्यात्माने सर्वाद्यात्माने सर्वाद्यात्माने सर्वाद्यात्माने सर्वाद्यात्माने सर्वाद्यात्माने सर्वाद्यात्माने स्थाने सर्वाद्यात्मान्वत्यात्माने सर्वाद्यात्माने सर्वाद्यात्माने सर्वाद्यात्त्यात्माने सर्वाद्यात्माने सर्वाद्यात्वात्यात्यात्यात्वात्यात्वात्यात्यात्यात्यात्वात्वात्यात्वात्वात्यात्यात्वात्यात्यात्यात्यात्वा

तम् ॥ १३ ॥ ततोऽन्यथा किंचन यद्विवत्ततः पृथग्दशस्तत्कृतरूपनामिनः ॥ न कुत्रचित्कापि च दुःस्थिता मितर्छभेत वाताहतनौरिवास्पदम् ॥ १४ ॥ जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान्व्यतिक्रमः ॥ यद्वाक्यतो धर्म इतीतरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः ॥ १५ ॥ विचक्षणोऽस्याईति वेदितुं विभोरनंतपारस्य निवृत्तितः सुखम् ॥ प्रवर्तमानस्य गुणेरनात्मनस्ततो भवान्दर्शय चेष्टितं विभोः ॥ १६ ॥ त्यक्ता स्वधर्मं चरणां जुजं हरेर्भजन्नपकोऽथ पतेत्ततो यदि ॥ यत्र क वाऽभद्रमभूदमुष्य किं को वार्थ आप्तोऽभजतां स्वधर्मतः ॥ १७ ॥ तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भमतामुपर्यधः ॥ तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीररंहसा ॥ १८ ॥ न वे जनो जातु

स्वरूपं वेदितुं ज्ञातुमहित । न पुनरविचक्षणः प्रवृत्तिस्वभावः । विश्वत्वे हेतुः । अनंतः कालतः पारं च यस्य तस्य विभोश्रेष्टितम् । ततः कारणात् हे विभोऽनात्मनो देहाद्यभिमानिनोऽत एव गुणः सन्वादिभिः प्रवर्तमानस्य जनस्य दर्भय भवानिति त्वमित्यर्थः । वाठांतरे हे भवित्रति संबोधनम् ॥१६॥ एवं तावत्काम्यधर्मादेरनर्थहेतुत्वानं विहाय हरेलीलैव वर्णनीयेत्युक्तमिदानीं तु नित्यनैमित्तिकस्वधर्मनिष्टामप्यनादृत्य केवलं हरिभक्तिरेवोपदेष्टव्येत्याशयेनाह । त्यक्त्वेति । ननु स्वधर्मत्यागेन भजन् भक्तिपरिपाकेन यदि कृताथों भवेतदा न काचित्तिन्ता यदि पुनरपक्ष एव प्रियेत ततो अत्रयेद्वा तदा स्वधर्मत्यागनिमित्तोऽनर्थः स्यादित्याशंक्याह । ततो भजनात्कर्थचित्पतेद्ध्येत्रयेति वा यदि तदापि भक्तिरसिकस्य कर्मानधिकारात्रानर्थशंका । अंगीकृत्याप्याह । वाशव्दः कटाचे । तत्र क वा नीचयोनावप्यगुप्य भक्तिरसिकस्याभद्रमभूत्कि नाभूदेवेत्यर्थः । भक्तिवासनासद्भावादिति भावः । अभजद्भित्तत् केवलं स्वधर्मतः को वा अर्थ आप्तः । अभजतामिति पष्टी तु संबंधमात्रविवक्षया ॥१०॥ ननु स्वधर्ममात्रादिष कर्मणा पितृलोक इति श्रुतेः । पितृलोकप्राप्तिः फलमस्त्येव तत्राह । तस्यैविति । तस्यैव हेतोस्तदर्थं यत्नं कुर्यात् । यदुपरि ब्रह्मपर्यन्तमधः स्थावरपर्यन्तं च श्रमद्भितींवर्नं रुभ्यते । पष्टी तु पूर्ववत् । तत्तु विपयसुखमन्यत एव प्राचीनकर्मणा सर्वत्र नरकादाविष्ठ रुभ्यते दुःखवत् । यथा दुःखं प्रयत्नं विनापि रुभ्यते तद्भत् । तदुक्तम् ।

अप्रार्थितानि दुःखानि यथैवायांति देहिनाम् । सुखान्यपि तथा मन्ये दैवमत्रातिरिच्यत इति ॥१८॥ यहुक्तं यत्र क्व वाऽभद्रमभूदिति तहुपपादयति । न वा इति । मुकुन्दसेवी जनो जातु कदाचित्कथंचन कुयोनिगतोऽपि संसृति नात्रजेन्नाविशेत् । अंग अहो अन्यवत्केवलकर्मनिष्ठविदिति वैधर्म्ये दृष्टान्तः । कुत इत्यत आह । मुकुन्दांघेरुपगृहनमालिगनं पुनः स्मरिन्वहातुं नेच्छेत् । यतोऽयं जनो रसग्रहः रसेन रसनीयेन गृह्यते वशीक्रियते । यदा । रसे रसनीये ग्रह आग्रहो यस्य । तहुक्तं भगवता—यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन । पूर्वाभ्यासेन तैनैव हियते ह्वयरोऽपि स इति ॥१९॥ तदेवं भगवन्नीलां प्राधान्येन वर्णयेत्युक्तं तत्र को भगवान् काश्र तस्य लीला इत्यपेचायामाह । इदं विश्वं भगवान्य । स त्वस्मादिवरः । ईश्वरात्प्रपंचो न पृथगीश्वरस्तु प्रपंचात्प्रथगित्यर्थः । तत्र हेतुः । यतो भगवतो हेतोर्जगतः स्थित्याद्यो भवन्ति । अनेनैव लीला अपि दिश्वताः । यद्वा । इदं विश्वं भगवान् । इतर इव यः स जीवोऽपि भगवान् । चैतनाचेतनः प्रपंचस्तद्वचितरेकेण नास्ति स एवैकस्तन्वमित्यर्थः । हिश्वत्येन सर्व खिल्वदं त्रह्यत्यादि ग्रमाणं स्वित्तम् । तद्वि स्वमेव भवान्वद । प्रादेशमात्रमेकदेशमात्रमाचार्य-

कथंचनात्रजेन्मुकुंदसेव्यन्यवदङ्ग संसृतिम् ॥ स्मरन्मुकुन्दांत्रयुपगूहनं पुनर्विहातुमिन्छेत्र रसग्रहो यतः ॥ १९ ॥ इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो यतो जगत्स्थानिनरोधसंभवाः ॥ तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि वे प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम् ॥ २० ॥ त्वमात्मनाऽऽत्मानमवेद्यमोघहन्परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् ॥ अजं प्रजातं जगतः शिवाय तन्महानुभावाभ्युदयोऽधिगण्यताम् ॥ २१ ॥ इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः ॥ अविन्युतोऽर्थः कविभिर्निक्षपितो यहुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् ॥ २२ ॥ अहं पुरातीतभवेऽभवं मुने दास्यास्तु कस्याश्रन वेदवादिनाम् ॥ निक्षपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्राद्यपि निर्विविक्षताम् ॥२३॥ ते मय्यपेताखिलचापलेऽर्भके दांतेऽभ्रुतकीडनकेऽनुवर्तिनि ॥ चकुः कृषां यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयोऽल्पभाषिणि ॥ २४॥ उन्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजैः सकृतस्म भुंजे तदपास्तिकिल्विषः ॥ एवं प्रवृत्तस्य विश्वद्वचेतसस्तद्वर्म एवात्मकृषिः प्रजायते ॥२५॥ तत्रान्वहं कृष्णकथाः प्रगायतामनुग्रहेणाशृणवं मनोहराः ॥ ताः श्रद्धया मेऽनुपदं विशृण्वतः

वान्युरुपो वेदेत्यादिश्रुत्यर्थसंपादनाय प्रदिशितम्।। २०॥ न च तवाचार्यापेक्षा ईश्वरावतारत्वादित्याह । त्विमिति । हे असोघद्दक् ! त्वमात्मना स्वयमात्मानमजमेव संतं जगतः शिवाय प्रजात्मवेहि । कुतः । परस्य पुंसः कलामंश्वमृतम् । तत्तरमान्महानुभावस्य हरेरस्युदयः पराक्रमः अधि अधिकं गण्यतां निरूष्यताम् ॥ २१ ॥ अनेनैव तपआदि सर्वं तव सफलं स्यादित्याह । इदं हीति । श्रुतादयो भावे निष्ठा इदमेव हि तपःश्रवणादेरविच्युतो नित्योऽर्थः फलम् । किं तत् । उत्तमक्लोकस्य गुणानुवर्णनमिति यत् ॥२२॥ सत्संगतो हरिकथाश्रवणादिफलं स्वदृत्तांतेन प्रपंचयित । अहमिति । अहं पुरा पूर्वकल्पेऽतीतभवे पूर्वजन्मिन वेदवादिनां दास्याः सकाशादभवं जातोऽस्मि । निरूपितो नियुक्तः । क्व । योगिनां शुश्रपणे । प्राप्टिप वर्षोपलक्षिते चातुर्मास्ये निर्विविक्षतां निर्वेशमेकत्र वासं कर्तुमिच्छताम् ॥२३॥ अपेतानि गतान्यखिलानि वापलानि यस्मात्तिमन् । दांते नियतेद्रिये । अप्टतकीडनके त्यक्तकीडासाथने । अनुवर्तिन्यनुकूले॥२४॥ उच्छल- एस्य लेपान्यात्रलग्नांस्तेद्विज्ञेरनुक्तातः सन् सुंजेस्म । तेन भोजनेनापास्तिकिल्वपो जातोऽस्मि । तेपां धर्मे परमेश्वरभजने ग्वात्सनो मनसो रुचिः प्रजायते स्मेष्यनुपंगः ॥२५॥ अधृणवं श्रुतवानस्म ।

श्रीधरी

ध क

मे श्रद्धया ममैकया स्वतःसिद्धया न त्वन्येन वलाजनितया। अतो ममेत्यस्यापीनरुक्त्यम् । अनुपदं प्रतिपदम् । प्रियं श्रवो यशो यस्य तिस्मन् ॥ २६॥ प्रियं श्रवो यस्य तिस्मन्भगवित लब्ध-रुचेर्ममास्खिलताऽप्रतिहता मितरभविद्त्यनुपंगः । यया मत्या परे प्रपंचातीते ब्रह्णस्पे सदसत्स्थूलं ह्यन्मं चैतच्छरीरं स्वमायया स्वाविद्यया किल्पतं नतु वस्तुतोऽस्तीति तत्क्षणमेव पश्यामि ॥ २७॥ एवं श्रुद्धे त्वंपदार्थे ज्ञाते देहादिकृतिवित्तेपनिवृत्तेस्तत्कारणभूतरजस्तमोनिवितिका हृद्धा भिक्तजित्याह । इत्थमिति । हरेर्यशः । अनुसवं त्रिकालम् ॥ २८ ॥ तस्येति तस्य ज्ञानश्रद्ध-त्वंपदार्थस्य दृद्मित्तमतो मे प्रश्रितस्य विनीतस्य ॥ २८॥ गृह्यतममिति । साथनभूतधर्मतत्त्वज्ञानं गृद्धं तत्साध्यं विविक्तात्मज्ञानं गृह्यतरं तत्प्राप्येश्वरज्ञानं गृह्यतमम् । भगवतोदितं भागवतं शास्त्रमन्ववो-चन्नपदिद्यंतः ॥३०॥ तदेव ज्ञानं पूर्वोक्तत्वंपदार्थज्ञानाद्विवेकेन दर्शयति । येनैवेति । अविदं ज्ञातवानहम् ॥३१॥ तत्साधनं धर्मरहस्यं च ह्यचितमित्याह । एतदिति । तापत्रयस्याध्यात्मिकादेश्विकि-त्सितं भेपजं निवर्तकं सन्वशोधकमिति यावत् । कि तत् । भगवति भावितं समिपतं यत्कर्म तत् । क्यंभूते भगवति ईश्वरे सर्वनियंतिर । एवमित च ब्रह्मण्यवच्युतपूर्णक्रपे ॥ ३२ ॥ ननु संसार-

प्रियश्रवस्यङ्ग ममाभवद्विः ॥ २६ ॥ तिसंमस्तदा लब्धरुचेर्महामुने प्रियश्रवस्यस्खिलिता मितर्मम ॥ ययाऽहमेतत्सदसत्स्वमायया पश्ये मिय ब्रह्मणि किल्पतं परे ॥ २० ॥ इत्थं शरत्प्राचृपिकावृत् हरेर्विशृण्वतो मेऽनुसवं यशोऽमलम् ॥ संकीत्यमानं मुनिभिर्महात्मिभिर्मिकः प्रवृत्ताऽऽत्मरजस्तमोऽप्रहा ॥ २८ ॥ तस्यैवं मेऽनुरक्तस्य प्रित्रत्य हतैनसः ॥ श्रद्धभानस्य वालस्य दांतस्यानुचरस्य च ॥ २९ ॥ ज्ञानं गुह्मतमं यत्तत्साचाद्भगवतो-दितम् ॥ अन्ववोचनगिमण्यंतः कृपया दीनवत्सलाः ॥ ३० ॥ येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः ॥ मायानुभावमिवदं येन गच्छंति तत्पदम् ॥ ३१ ॥ एतत्संसूचितं ब्रह्मस्तापत्रयचिकित्सितम् ॥ यदीश्वरे भगवति कर्म ब्रह्मणि श्रावितम् ॥ ३२ ॥ आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुत्रत् ॥ तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम् ॥ ३३ ॥ एवं नृणां कियायोगाः सर्वे संसृतिहेतवः ॥ त एवात्मिवनाशाय कल्पते किल्पताः परे ॥ ३४ ॥ यदत्र कियते कर्म भगवत्परितोषणम् ॥ ज्ञानं यत्तदर्थानं हि भक्तियोगसमन्वितम् ॥ ३५ ॥ कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगविद्धक्ष-या सकृत् ॥ गृणंति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरंति च ॥ ३६ ॥ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि ॥ प्रद्युम्नायानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च

हेतोः कर्मणः कथं तापत्रयनिवर्तकत्वम् । सामग्रीभेदेन घटत इति सदृष्टांतमाह द्वाभ्याम् । य आमयो रोगो येन घृतादिना जायते तदेव केवलमामयकारणभूतं द्रव्यं तमामयं न पुनाति न निवर्तयतीत्यर्थः । किंतु चिकित्सितं द्रव्यांतरैर्भावितं सत्पुनात्येव यथा ।। ३३ ।। तथात्मविनाशाय कर्मनिवृत्तये कल्पंते समर्था भवन्ति । परे इश्वरे किल्पता अपिताः संतः । अत्र च प्रथमं महत्सेवा ततश्च तत्कृपा ततस्तद्धम्थद्धा ततो भगवत्कथाश्रवणं ततो भगवति रतिस्तया च देहद्वयिविकात्मज्ञानं ततो दृहा भिक्तस्ततो भगवत्त्वज्ञानं ततस्तत्कृपया सर्वज्ञत्वादिभगवद्गुणाविर्भाव इति क्रमो दिश्वतः ॥ ३४ ॥ ननु च ज्ञानेनाज्ञानप्राप्तकर्मनाशस्तच ज्ञानं भिक्तयोगाद्भवति । कथं कर्मणा कर्मनाशः स्यानत्राह । यदत्रेति ॥ ३५ ॥ भगवदर्पणन क्रियम्भणं कर्म भिक्तयोगं जनयतीति सदाचारेण दर्श्वयति । यत्र यदा भगवतः शिक्षया कर्माणि कुर्वाणा भवंति यदा श्रीकृष्णस्य गुणनामानि गुणंत्यनुस्मरंति च कृष्णमित्यर्थः । इयं च भगवच्छिजा— यत्करोपि यद्भविश्व यञ्जहोपि ददासि यत् । यत्तपस्यति कातिय तत्कुरुष्व मदर्पणमिति ॥ ३६ ॥ कीर्तनस्मरणरूपभक्तिहेतुत्वमाह द्वाभ्याम् । नम इति । नमो

धीमहि मनसा नमनं कुर्वीमहि ।। ३७ ।। अमूर्तिकं मंत्रोक्तन्यतिरिक्तमृर्तिशून्यम् । यजते पूजयति स पुमान्सम्यग्दर्शनो भवति ।। ३८ ।। एवं कृतवति मिय हरिः स्वसद्द्यं ज्ञानादिकं दत्तवानि-त्याह । इमं स्वनिगमं स्वोपदेशं मद्नुष्ठितमवेत्य ज्ञात्वा । भावं च प्रीतिं च ॥ ३९ ॥ अतस्त्वमप्येवं कुर्वित्याह । त्विमिति । अदभ्रमनल्पं श्रुतं यस्य हे अदभ्रश्रुत ! विमोर्विश्रुतं यशः प्रख्याहि कथय । येन विश्रुतेन बुद्धेन विदां विदुपां बुस्रुत्सितं बोद्धिमच्छा समाप्यते यद्यतो दुःखैः पीडितानां क्लेशशांति प्रकारांतरेण न मन्यंते ॥४०॥ इति प्रथमे टीकायां पंचमोऽध्यायः ॥ ५॥ व्यासस्य प्रत्ययार्थं च पष्टे प्राग्जन्मसंभवम् ॥ स्वभाग्यं नारदः प्राह कृष्णसंकथनोद्भवम् ॥ १ ॥ १ ॥ स्वयमपि तथा चिकीर्पु गुरूपदेशानंतरभावि तचरितं पुच्छति । भिज्ञभिरिति । विप्रवसिते दूरदेशगमने कृते सति विज्ञानस्यादेष्ट्भिरुपदेशकर्तृभिः॥२॥ परं वय उत्तरमायुस्ते त्वया कया वृत्या विति नीतम्। इदिमति दासीपुत्रभृतं कलेवरमुदस्राक्षीरुत्सृष्टवानिस ॥३॥ एप ॥ ३७॥ इति मूर्त्यभिधानेन मंत्रमूर्तिममूर्तिकम् ॥ यजते यज्ञपुरुषं स सम्यग्दर्शनः पुमान् ॥ ३८॥ इमं स्वनिगमं ब्रह्मन्नवेत्य मदनुष्ठितम् ॥ अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मिन्भावं च केशवः ॥ ३९ ॥ त्वमप्यदभ्रश्नत विश्रतं विभो समाप्यते येन विदां बुभुत्सितम् ॥ प्रख्याहि दुःखैर्मुहर्रादे-तात्मनां यत्क्केशनिर्वाणमुशंति नान्यथा ॥ ४० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कंधे व्यासनारदसंवादे पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ सृत उवाच ॥ एतं निशम्य भगवान्देवर्षेर्जनम् कर्म च ॥ भूयः पप्रच्छ तं ब्रह्मन्व्यासः सत्यवतीस्रतः ॥ १ ॥ व्यास उवाच ॥ भिज्ञभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्ट्रभि-स्तव ॥ वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किमकरोद्भवान् ॥ २ ॥ स्वायंभुव कया वृत्त्या वर्तितं ते परं वयः ॥ कथं चेद्मुद्माचीः काले प्राप्ते कलेवरम् ॥ ३ ॥ प्राक्तल्पविषयामेतां स्मृतिं ते सुरसत्तम ॥ न ह्येष व्यवधात्काल एष सर्वनिराकृतिः ॥ ४ ॥ नारद उवाच ॥ भिचभिर्विप्रवसिते विज्ञाना-देष्ट्रभिर्मम ॥ वर्तमानो वयस्याद्ये तत एतदकारपम् ॥ ५ ॥ एकात्मजा मे जननी योपिनमूढा च किंकरी ॥ मय्यात्मजेऽनन्यगतौ चक्रे स्नेहानुवं-धनम् ॥ ६ ॥ साऽस्वतंत्रा न कल्पासीद्योगचेमं ममेन्छती ॥ ईशस्य हि वशे लोको योपा दारुमयी यथा ॥ ७ ॥ अहं च तद्ब्रह्मकुल ऊपिवां-स्तदवेक्षया ।। दिग्देशकालाव्युत्पत्रो बालकः पंचहायनः ॥ ८ ॥ एकदा निर्गतां गेहाद्दर्शतां निशि गां पथि ॥ सर्पोऽदशत्पदा स्पृष्टः कृपणां कालचोदितः ॥ ९ ॥ तदा तदहबीशस्य भक्तानां शमभीत्सतः ॥ अनुब्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम् ॥ १० ॥ स्फीताञ्जपदांस्तत्र पुरब्रा-कल्पांतलक्षणः कालस्ते स्मृतिं कथं न व्यवधान्न खंडितवान् । अडागमाभावस्त्वार्पः । हि यत एप सर्वस्य निराक्वितरपलापो यस्मात्सः ॥ ४ ॥ अकारपं कृतवानहम् । रेफपकारयोर्विक्लेपक्लं-दोऽनुरोधेन ॥ ५ ॥ तत्र तावत्कंचितकालं तत्रैव मातृस्नेहयंत्रितो न्यवसमित्याह त्रिभिः । एक एवाहमात्मजो यस्याः सा । योपिदिति मृढेति च स्नेहानुवंधे हेतुः ॥६॥ किंकरीत्यस्यार्थं प्रपंच-यति । सेति । अस्वतंत्रा सा अतो न कल्पा न समर्था आसीत् । दारुमयी योपेत्यतिपारवद्ये दृष्टान्तः ॥ ७ ॥ तदेवं सा रुनेहं चक्रेऽहं च दिगादिष्वनभिज्ञोऽतस्तत्रैव न्यवसमित्याह । अहं च तस्मिन्त्रक्षकुले तस्या मातुः स्नेहानुबंधस्यावेक्ष्या कदा विरमेदिति प्रतीक्षयेत्यर्थः । ऊपिवान्वासं कृतवान् । पंचहायनः पंचवर्षः ॥८॥ गेहान्निर्गतां गां दुहंतीम् । हेतौ शहप्रत्ययः । दोग्धुं निर्गतामित्यर्थः । पदा पादेन स्पृष्ट ईपदाकांतोऽदशदखादत् ॥ ९ ॥ तन्मातुर्मरणं भक्तानां शं कल्याणमभीत्सत ईशस्यानुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं प्रस्थितोऽस्मि ॥ १० ॥ स्कीतान् जनपदा-

श्रीधरी

अ०६

दीनितयातः सन्महद्विपिनमद्राक्षमिति चतुर्थेनान्वयः। जनपदादिषु नानागुणदोषयुक्तेषु समद्दृष्टः सन्गतोऽहमिति तात्पर्यार्थः। स्फीतान्समृद्धान् जनपदान्देशान्। तत्र तस्यां दिशि पुरप्रामत्रजाकरान् । तत्र पुराणि राजधान्यः । ग्रामा भृगुत्रोक्ताः —वित्राश्च वित्रभृत्याश्च यत्र चैव वसंति ते । स तु ग्राम इति श्रोक्तः शृद्राणां वास एव चेति त्रजा गोकुलानि । आकरा रत्नाद्यत्प तिस्थानानि तानि । खेटाः कपकप्रामाः । खर्वटा गिरितटप्रामा भृगुप्रोक्ता वा—एकतो यत्र तु प्रामो नगरं चैकतः स्थितम् । मिश्रं तु खर्वटं नाम नदीगिरिसमाश्रयमिति । बाद्यः पूगपुष्पादीनां वाटिकास्ताः । वनानि स्वतःसिद्धवृक्षाणां समूहास्तानि च ॥ ११ ॥ चित्रैर्घातुभिः स्वर्णरजताद्यैर्विचित्रा नदीश्च । इमैर्भग्ना भूजाः शाखा येपां ते द्वमा येपु तान् । शिवानि भद्राणि जलानि येपां तान् । निलनीः सरसीः ॥ १२ ॥ चित्राः स्वना येपां तैः पत्ररथैः पक्षिभिस्तन्नादैर्बुद्धैरित्यर्थः । विश्रमद्भिर्भमरैः श्रीः शोभा यासां ता निलनीरितयातो-ऽतिक्रम्य गतः सन्महद्विपिनं वनमद्राक्षम् । कीदृशम् । नलवेणुशराणां स्तंवैः कुशैः कीचकैथ गह्वरं दुर्गमम् । तत्र वेणुजातय एव विपुलांतरालगर्भाः कीचकाः ॥ १३ ॥ घोरं दुःसहं मत्रजाकरान् ॥ खेटखर्वटवाटीश्च वनान्युपवनानि च ॥११॥ चित्रधातुविचित्राद्रीनिभभमभुजद्रमान् ॥ जलाशयान् शिवजलान्नलिनीः सुरसेविताः ॥ १२ ॥ चित्रस्वनैः पत्ररथैर्विश्रमद्भ्रमरश्रियः ॥ नलवेणुशरस्तंवकुशकीचकगह्वरम् ॥ १३ ॥ एक एवातियातोऽहमद्राचं विविनं महत् ॥ घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोलूकशिवाजिरम् ॥ १४ ॥ परिश्रांतेंद्रियात्मा हं तृट्परीतो बुभुक्षितः ॥ स्नात्वा पीत्वा हदे नद्या उपसृष्टो गतश्रमः ॥ १५ ॥ तस्मित्रिर्मनुजेऽरण्ये पिप्पलोपस्य आश्रितः ॥ आत्मनात्मानमात्मेस्थं यथाश्रुतमचित्रयम् ॥ १६ ॥ ध्यायतश्ररचणांभोजं भावनि-र्जितचेतसा ॥ औत्कंट्याश्रुकलाक्षस्य हृद्यासीन्मे शनैर्हरिः ॥ १७ ॥ प्रेमातिमरनिर्भिन्नपुलकांगोऽतिनिर्दृतः ॥ आनन्दसंखवे लीनो नापश्य-मुभयं मुने ॥ १८ ॥ रूपं भगवतो तत्तन्मनःकांतं शुचापहम् ॥ अपश्यन्सहसोत्तस्थे वैक्कव्याहुर्मना इव ॥ १९ ॥ दिद्युस्तद्हं भूयः प्रणिधाय मनो हृदि ॥ वीन्तमाणोऽपि नापश्यमवितृप्त इवातुरः ॥ २०॥ एवं यतंतं विजने मामाहागोचरो गिराम् ॥ गंभीरश्ठचणया वाचा शुचः प्रशमयित्रव ॥ २१ ॥ हंतास्मिञ्जन्मिन भवात्र मां द्रष्ट्रमिहाईति ॥ अविपक्षकषायाणां दुर्दशों उहं कुयोगिनाम् ॥ २२ ॥ सक्रद्य-इर्शितं रूपमेतत्कामाय ते उनघ ॥ मत्कामः शनकैः साधुः सर्वान्मुंचित हुच्छयान् ॥ २३ ॥ सत्सेवया दीर्घया ते जाता मिय हढा मितः ॥ प्रतिभयाकारं मयंकररूपं व्यालादीनामजिरं कीडास्थानम् ॥ १४ ॥ परिश्रांतानीन्द्रियाण्यात्मा देहश्च यस्य । तृपा परीतो व्याप्त उपस्पृष्ट आचांतः ॥ १५ ॥ पिप्पलोपस्थ अञ्चत्थमूल आश्रित उपविष्टः। आत्मना बुद्धचा मनसा वाड्डत्मस्थं हृदिस्थमात्मानं परमात्मानम् ॥ १६॥ भावेन भक्त्या निर्जितं वशीकृतं यच्चेतस्तेन। औत्कंठ्येनाश्रुकलायुक्ते अक्षिणी यस्य ॥ १७ ॥ प्रेम्णोऽतिभरेण निर्भिन्नपुलकान्यंगानि यस्य । आनंदानां संप्लवे महापूरे परमानंदे । उभयमात्मानं परं च ॥ १८ ॥ मनसः कांतमभीष्टम् । शुचा शोकस्तामपहंतीति तथा तत्। उत्तस्थे व्युत्थितोऽस्मि ॥ १९ ॥ इदि मनः प्रणिधाय स्थिरीकृत्यावितृप्तोऽहमातुर इवाभविमिति शेषः ॥ २० ॥ गिरामगोचरः संवेदनस्या-विषयभूत ईश्वरः ॥ २१ ॥ हंतेति सानुकंपसंबोधने । मा इति मां द्रष्टुं नार्हति । यतो न विषक्वा दग्धाः कपाया मलाः कामादयो येषां तेषां कुयोगिनामनिष्पन्नयोगानाम् ॥ ३२ ॥ कृतस्तर्हि दृष्टोऽसि तत्राह । सकुद्द्शितं मयेति यदेतत्कामाय मय्यनुरागाय । त्वत्कामेन किमित्यत आह । मत्कामः पुमान । हुन्छयान्कामान् ॥ २३ ॥ अदीर्घयाऽपि सतां

सेवयाऽवयं नियमिमं लोकं देहं हित्वा मज नर्ता मत्पार्षदतां गंतासि ॥२४॥ प्रजानां सर्गे सृष्टी निरोधे संहारेपि । प्रजासर्गस्य निरोध इति वा ॥२५॥ तत्यसिद्धं महद्भ तम् । अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतग्वद्य्येद इत्यादिश्रुतेः । कीद्दशम् ईश्वरं सर्वनियन्तु नभि लिंगं मृतिर्यस्य तन्नभोलिगं संनिहितमपि लिंग्यत इत्यलिगं तस्मा अदृष्टायावनामं प्रणामं विद्धे कृतवानहं तेनानुकंपितः सन् ॥ २६ ॥ अनंतस्य नामानि पठन्ननवरतं गृणन् इतत्रपस्त्यक्तलजो विमत्सरो जात इति शेषः ॥ २७ ॥ काले स्वातसरे कालो मृत्युः प्रादुरभूदाविर्वभूव । अकस्मात्प्रादु-भाव दृष्टांतः । तिइदिति । सौदामनीति विशेषणं मुद्धत्त्वपर्वनार्थम् । तथा हि सुदामा माला तत्र भवा सौदामनी मालाकारित्यर्थः । यद्वा सुदामानामा कश्चित्स्फटिकपर्वतः । ततस्तैनक-दिगिति स्वर्णण् । स्फिटकादिमयपर्वतप्रांतभवा हि विद्युदतिस्फुटा भवति तद्वदित्यर्थः । यद्वा तिइदित्यंतिके इत्यर्थः । तिइदित्यंतिकवधयोरिति नैरुक्तस्मरणात् ॥ २८ ॥ प्रयुज्यमाने मिय तािमिति । अयमर्थः । हित्वावद्यमिमं लोकं गंता मज्जनतामसीति या भगवती या भगवत्यार्पद्रस्पा शुद्धा सन्वसयी तनुः प्रतिश्रुता तां प्रति भगवता मिय प्रयुज्यमाने नीयमान आरव्धं यत्कर्म

हित्वाऽवद्यमिमं लोकं गंता मञ्जनतामसि ॥ २४ ॥ मितर्मीय नियद्धेयं न विषयेत किहींचित् ॥ प्रजासर्गनिरोधेऽपि स्मृतिश्र मदनुग्रहात् ॥ २५ ॥ एतावदुक्त्वोपरराम तन्महद्भृतं नभोलिंगमिश्चरम् ॥ अहं च तस्मै महतां महीयसे शीष्णीऽवनामं विद्धेऽनुकंपितः ॥ २६ ॥ नामान्यनंतस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि मद्राणि कृतानि च स्मरन् ॥ गां पर्यटंस्तुष्टमना गतस्पृहः कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः ॥ २७ ॥ एवं कृष्णमतेर्बद्धन्नसक्तस्यामलात्मनः ॥ कालः प्रादुरभूत्काले तिब्तिसौदामनी यथा ॥ २८ ॥ प्रयुज्यमाने मिय तां शुद्धां भागवतीं तनुम् ॥ आर-व्धक्मीनिर्वाणो न्यपतत्पात्रभौतिकः ॥ २९ ॥ कल्पांत इदमादाय शयानेऽस्मस्युदन्वतः ॥ शिशयिपोरनुप्राणं विविशेऽन्तरहं विभोः ॥ ३० ॥ सहस्रयुगपर्यंत उत्थायेदं सिमृत्तवः ॥ मरीचिमिश्रा ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जित्तरे ॥ ३१ ॥ अतर्विहिश्च लोकाँस्नीन्पर्येम्यस्कंदितत्रतः ॥ अनग्रहान्महाविष्णोरिवघातगितः किचत् ॥ ३२ ॥ देवदत्तामिमां वीणां स्वरमहाविध्यूपिताम् ॥ मूर्क्रयित्वा हिरकथां गायमानश्चराम्यहम् ॥ ३३ ॥ प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवाः ॥ आहूत इव मे शीघं दर्शनं याति चेतिसि ॥ ३४ ॥ एतद्धचातुरिचतानां मात्रास्परींच्छया मुहुः ॥

तिन्नर्वाणं समाप्तं यस्य आरब्धकर्मणो निर्वाणमेव यस्येति वा स पंचभूतात्मको देहो न्यपतत् । अनेन पार्पदतन्नामकर्मार्ग्छ्यत्वं शुद्धत्वं नित्यत्विमत्यादि सचितं भवति ॥ २९ ॥ इदं त्रैलोन्ययापसंहत्योदन्यत एकाणवस्यांभिस शयाने श्रीनारायणे शिश्यियोः शयनं कर्तुभिच्छोर्विभोर्ग्रह्मणोऽन्तर्मध्यमनुप्राणं निःश्वासेन सह विविश्चे प्रविष्टोऽहस् । ततोऽनतीर्य विश्वात्मा देहमाविश्य चिक्रणः । अवाप चैष्णवीं निद्रामेकीभ्याथ विष्णुनेति कौमोंकोः । स्वायनेऽस्भसीति पाठे स्वायने स्वस्यायन आश्रयेऽस्मिस शिश्यियपोर्ज्ञह्मण इति श्रीनारायणेनाभेदिविवचयोक्त-मित्यवगंतव्यम् ॥३०॥ प्राणेभ्य इंद्रियेभ्योऽहं मरीचिमिश्रास्तन्मुख्या ऋष्यश्च जित्रहे ॥३१॥ ये किमिणस्ते विह्न यांति । ये तपआदिभिन्नेक्षलोकं गतास्तेऽन्तर्न यान्ति । अहं तु महाविष्णो-रन्तुग्रहादखंडितत्रह्मचर्यत्रतः सन्नंतर्विध्य पर्येमि पर्यटामि । क्वचिद्यविधाताऽप्रतिहता गतिर्यस्य सः ॥ ३२ ॥ किमिति पर्यटसीश्वराज्ञ्या लोकमंगलार्थमित्याह चतुभिः । देवेनश्वरेण दत्ताम् । स्वरा निपादपभगांधारपङ्जमध्यमधैवतपंचमा इति सप्त त एव ब्रह्म ब्रह्माभिन्यंजकत्वाचेन विभूषितां स्वतःसिद्धसप्तस्वरामित्यर्थः । मूर्छनालापवतीं कृत्वा ॥ ३३ ॥

श्रीधरी

3F. F

स्वथ्रयोजनमाह । प्रगायत इति ॥ ३४ ॥ परप्रयोजनमाह । एतद्धीति । मात्रा विषयास्तेषां स्पर्शा भोगास्तेषामिच्छयाऽऽतुराणि चित्तानि येषां तेषां हरिचर्यानुवर्णनं यदेतदेव भवसिंधौ प्लवः पोतः । न केवलं श्रुतिप्रामाण्येन कित्वन्वयव्यतिरेकाभ्यां दृष्ट एवेत्यर्थः ॥ ३५ ॥ एतदेवेत्युक्तमवधारणमनुभवेन द्रढयति । यमादिभिरिति । यमादिभिस्तथा न शाम्यति यद्ध-मुकुंदसेवयाऽद्भा साक्षादात्मा मनः शाम्यति कथंचिन्मुकुंद्सेवामात्रेण शाम्यति कि पुनस्तद्गुणवर्णनेनेति भावः ॥ ३६ ॥ भवतो मनःपरितोपकं चाख्यातम् ॥ ३७ ॥ आमंत्र्यानुज्ञाप्य । याद्दच्छिकः स्वप्रयो-जनसंकल्पशून्यः ॥ ३८ ॥ हरिकथागायकनारद्भाग्यं क्लाघते । अहो इति । माद्यन् हृष्यन् । तंत्र्या वीणया ॥ ३९ ॥ इति प्रथमे टीकायां पष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ अथ भागवतश्रोतुर्जनम् वक्तुं परीक्षितः ॥ सुप्तवालवधाद्द्रीणेर्दण्डः सप्तम उच्यते ॥ १ ॥ तस्य नारदस्याभिष्रेतं श्रुतवान्सन् ॥ १ ॥ ब्रह्मनद्यां ब्रह्मदैवत्यायां ब्राह्मणैराश्रितायां च । सत्रं कर्म वर्धयतीति तथा ॥ २ ॥ बद्रीणां पंडेन समृहेन मंडिते मनः प्रणिद्ध्यौ स्थिरीचकार । समाधिनाऽनुस्मर तद्विचेष्टितमिति नारदोपदिष्टं ध्यानं कृतवानित्यर्थः ॥ ३ ॥ प्रणिहिते निश्रहे । अत्र हेतुः । भक्तियोगेनामहे भवसिंधुम्नवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम् ॥ ३५॥ यमादिभियोगपथैः कामलोभहतो मुहुः ॥ मुकुंदसेवया यद्वत्तथात्मा उद्घा न शाम्यति ॥ ३६॥ सर्वे तदिदमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वयाऽनघ ॥ जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम् ॥ ३७॥ सृत उवाच॥ एवं संभाष्य भगवान्नारदो वासवीसु-तम् ॥ आमंत्र्य वीणां रणयन् ययौ याद्यच्छिको मुनिः ॥ ३८॥ अहो देवर्षिर्धन्योऽहं यत्कीर्ति शार्ङ्गधन्वनः ॥ गायन्माद्यन्निदं तंत्र्या रमयत्या-तुरं जगत् ॥ ३९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कंधे व्यासनारदसंवादे षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ शौनक उवाच ॥ निर्गते नारदे सूत भगवान्वा-दरायणः ॥ श्रुतवांस्तदभिष्रेतं ततः किमकरोद्धिभुः ॥ १ ॥ सृत उवाच ॥ ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यामाश्रमः पश्चिमे तटे ॥ शम्यापास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः ॥ २ ॥ तस्मिन्स्व आश्रमे व्यासो वदरीषंडमंडिते ॥ आसीनोऽप उपस्पृश्य प्रणिदध्यो मनः स्वयम् ॥ ३ ॥ भक्तियोगेन मनिस सम्यक्प्रणिहिते अपरेयत्पुरुषं पूर्वं मायां च तदुपाश्रयाम् ॥ ४ ॥ यया संमोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम् ॥ परोऽपि मनुतेऽनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते ॥ ५ ॥ अनर्थोपशमं साक्षाद्भक्तियोगमधोक्षजे ॥ लोकस्याजानतो विद्वांश्वके सात्वतसंहिताम् ॥ ६ ॥ यस्यां वै श्र्यमाणायां कृष्णे परमपूरुषे ॥ भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहजरापद्या ॥ ७ ॥ स संहितां भागवतीं कृत्वा उनुक्रम्य चात्मजम् ॥ शुक्रमध्या-पूर्वं प्रथमं पुरुषमीश्वरमपश्यत् । पूर्णमिति वा पाठः । तदुपाश्रयामीश्वराश्रयां तदधीनां मायां चापश्यत् ॥ ४ ॥ ईशमायाकृतां च जीवानां संस्रुतिमपश्यदित्याह । ययेति । यया संमोहितः स्वरूपावरणेन विक्षिप्तः परोऽपि गुणत्रयाद्यतिरिक्तोऽपि तत्कृतं त्रिगुणत्वाभिमानकृतमनर्थं च कर्तृत्वादिकं प्राप्नोति ॥ ५ ॥ अनर्थमुपशमयति । योऽघोक्षजे साचाद्भक्तियोगस्तं चापत्रयत् । एतत्सर्वं स्वयं दृष्ट्वैवमजानतो लोकस्यार्थे सात्वतसंहितां श्रीभागवतारूयां संहितां चक्रे । तद्नेन इलोकत्रयेण भागवतार्थः संहेपतो दृशितः । एतदुक्तं भवति । विद्याशक्त्या मायानियंता नित्याविर्भृतपरमानंदस्वरूपः सर्वज्ञः सर्वशक्तिरीथरस्तन्मायया संमोहितस्तिरोभृतस्वरूपस्तद्विपरीतधर्मा जीवस्तस्य चेश्वरभक्त्या लब्धज्ञानेन मोच इति । तदुक्तं विष्णुस्वामिना—ह्यादिन्या संविदाहिलष्टः सचिदानंद ईश्वरः । स्वाविद्यासंष्टतो जीवः संक्केशनिकराकरः ॥ तथा । स ईशो यद्वशे माया स जीवो यस्तयादितः । स्वाविर्भूतपरानंदः स्वाविर्भूतसुदुःखभूः ॥ स्वादगुत्य-

विपर्यासभवमेदजभीश्चचः । यन्मायया जुपन्नास्ते तिममं नृहरिं तुम इत्यादि ॥ ६ ॥ संहिताया अनथोपशामकत्वं दर्शयति । यस्यामिति । यस्यां वे श्रयमाणायामेव किं पुनः श्रुतायामि-त्यर्थः ॥ ७ ॥ अनुक्रम्य शोधियत्वा ॥ ८ ॥ कस्य वा हेतोः बृहतीं वितताम् ॥ ९ ॥ निर्यथा ग्रंथेभ्यो निर्गताः । तदुक्तं गीतासु—यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यतितिरिष्यति । तदा गंतासि निर्वेदं श्रोतन्यस्य श्रुतस्य चेति। यद्वा। ग्रन्थय एव ग्रन्थाः। निवत्तहृदयग्रन्थय इत्यर्थः । नतु मुक्तानां कि भक्त्येत्यादिसर्वाचेषपरिहारार्थमाह । इत्थंभूतगुण इति ॥१०॥ नतु भक्ति कुर्वेतु नाम एतच्छास्वाभ्यासे शुकस्य किं कारणिनत्यत आह । हरेरिति । अध्यगादधीतवान् । विष्णुजनाः प्रिया यस्येति । व्याख्यानादिप्रसंगेन तत्संगतिकाम इति भावः । एतेन तस्य पुत्रो महायोगी-त्यादिना शुकस्य व्याख्याने प्रवृत्तिः कथमिति यत्पृष्टं तस्योत्तरमुक्तम् ॥ ११ ॥ यदन्यत्पृष्टं परीचितः प्रायोपवेशेन श्रवणं कथमिति तस्य जन्म महाश्चर्यमित्यादिना तस्योत्तरं वक्तुमाह । परीक्षित इति । विलायनं मुक्ति मृत्युं वा । संस्थां महाप्रस्थानम् । श्रीकृष्णवःथानामुद्यो यथा भवति तथा ॥ १२ ॥ तत्र परीक्तितो जन्म निरूपिष्यनादौ तावद्गर्भस्थ एवाश्वत्थाम्नो ब्रह्मा-स्नात्कृष्णेन रचित इति वक्तुं कथां प्रस्तौति । यदेत्यादिना । यदा द्रौणिरश्वत्थामा कृष्णासुतानां द्रौपदीपुत्राणां शिरांस्युपाहरचदा तन्माताऽकृदत्तां च सांत्वयन्किरीटमान्यर्जुन आहेति पयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः ॥ ८ ॥ शौनक उवाच ॥ स वै निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः ॥ कस्य वा वृह्तीमेतामात्मारामः समभ्यसत् ॥ ९ ॥ सूत उवाच ॥ आत्मरामाश्च मुनयो निर्श्रन्था अप्युरुक्रमे ॥ कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्थंभूतगुणो हरिः ॥ १० ॥ हरेर्गुणाक्षिप्तमित्भंगवा-न्वादरायणिः ॥ अध्यगान्महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियः ॥ ११ ॥ परीक्षितो अथ राजर्षेर्जनम् कर्म विलायनम् ॥ संस्थां च पाण्डपुत्राणां वच्ये कृष्णकथोदयम् ॥ १२ ॥ यदा मधे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु ॥ वृकोदराविद्धगदाभिमर्शभमोरुदण्डे भृतराष्ट्रपुत्रे ॥ १३ ॥ भर्तुः प्रियं द्रौणिरिति स्म पश्यन्कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि ॥ उपाहरद्विप्रियमेव तस्य तज्जुगुप्सितं कर्म विगर्हयंति ॥ १४ ॥ माता शिश्नां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना ॥ तदा अदद्वाष्पकलाकुलाची तां सांत्वयन्नाह किरीटमाली ॥ १५ ॥ तदा शुचस्ते प्रमुजामि भद्रे यद्ब्रह्मबंधोः शिर आततायिनः ॥ गांडीवमुक्तैर्विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा ॥ १६ ॥ इति प्रियां वल्गुविचित्रजल्पैः स सांत्वियत्या उच्युतिमत्रसूतः ॥ अन्वाद्रवद्दंशित उप्रधन्वा किपच्चजो गुरुपुत्रं रथेन ॥१७॥ तमापतंतं स विलद्द्य दूरात्कुमारहोद्वियमना रथेन ॥ पराद्र-तृतीयेनान्वयः। किमिति वालानां शिरांस्यानीतवानित्यपेक्षायामाह। मधे युद्धे। यद्यपि पांडवा अपि कौरवा एवतथापि सुंजयवंशजो धृष्टद्युम्नः पांडवानां सेनापतिरिति सुंजयानामित्युक्तम्। वीरगतिं स्वर्गम् । अथो अनंतरम् । वृकोद्रेणाविद्धायाः क्षिप्ताया गदाया अभिमर्शेनाभिवातेन सग्नावृह्दंडौ यस्य तथाभृते धृतराष्ट्रपुत्रे दुर्योधने सित ॥ १३ ॥ भर्तुर्दुर्योधनस्य । स्मेति वितर्के । इत्येवं प्रियं स्यादिति पश्यन् । तस्य तिक्षिप्रमेवेति वाक्यान्तरम् । विप्रियत्ये हेतुः । जुगुप्सितिमिति ॥ १४ ॥ योगं दुःसहं यथा भवति । वाष्पस्य कलाभिविन्दुभिगाङ्कले अक्षिणी यस्याः । किरीटस्यैकत्वेऽपि तद्ग्राणां वहुत्वात्किरीटमालीत्युक्तम् ॥ १५ ॥ शुचः शोकाश्र्णि प्रमृजामि परिमार्जयामि । यद्यदा त्रक्षवंधोत्रांक्षणाधमस्य । आततायिन इति । अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापहः । चेत्रदारहरश्चैव पडते ह्याततायिन इति स्मरणादत्राततायी शस्त्रपाणिस्तेन च पुत्रहंतृत्वं लच्यते । गांडीवाद्भनुपो मुक्तैविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्तेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिसिक्तेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिसिक्तेविशिस्त्रेविशिस्त्रेविशिसिक्तेविशिसिक्तेविशिसिक्तेविशिसिक्तेविशिसिकितिविशिसिक्तेविशिसिकितिविशिसिकितिविशिसिकितिविशिसिकितिविशिकितिविशिकितिविशिकि आक्रम्यासनं विधाय स्नास्यसि । द्ग्धषुत्रा सती ॥१६॥ वन्गवो रम्या विचित्रा जन्या भाषणानि तैः सोऽर्जुनः । अच्युत एव मित्रं सतश्च यस्य। दंशितो बद्धकवचः। उग्रं धनुश्चापं यस्य। कपिईनु-

मान् ध्वजं यस्य स गुरोः पुत्रं रथेनान्वाद्रवद्न्वधावत् ॥ १७ ॥ आपतंतमाधावंतम् । स द्रौणिः । कुमारहा वालधाती । उद्विग्नमनाः कंपितहृद्यः । प्राणपरीष्युः प्राणान् रुध्यमिच्छुने त कीतिम् । यावद्गमं यावद्गंतं शक्यं तावदुव्या पराद्रवदपलायत । को त्रह्या मृगो भूत्वा सुतां यव्धुमुद्यतः सन् रुद्रस्य भयाद्यथा पलायते स्म । अर्क इति पाठे वामनपुराणकथा स्चिता । तथा हि । विद्युन्माली नाम कश्चिद्राक्षसो माहेश्वरस्तस्मै रुद्रेण सीवर्ण विमानं दत्तम् । ततोऽसावर्कस्य पृष्ठतो श्राम्यन्विमानदिप्त्या रात्रिं विलोपितवान् । ततोऽकेण निजतेजोभिद्रवियत्वा विद्यानं पातितम् । तच्छुत्वा कुपिते रुद्रे भयादर्कः पराद्रवत् । ततो रुद्रस्य क्रूरदृष्ट्या दंदह्यमानः पतन्वाराणस्यां पतितो लोकार्कनाम्ना विख्यात इति ॥ १८ ॥ अश्वरणं रश्वकरितम् । नतु पलायनमेव रश्वकमस्ति । न तस्यापि कुंठितत्वादित्याह् । श्रांता वाजिनो यस्य तम् । त्रह्मशिरोऽस्त्रं त्रह्मास्त्रम् । द्विजात्मज इत्यदीर्घदिशितामाह ॥ १९ ॥ तद्बद्याक्षं समाहितः कृतध्यानः। उपसंहारमजानतोऽपि संधाने हेतुः प्राणकृच्छ इति ॥ २० ॥ ततोऽस्त्रात् सर्वतो दिशं प्रादुक्ततं प्रकटीभूतं तेजोऽभिप्रेन्च्य ततः प्राणापदं चाभिप्रेन्थ्य ॥ २१ ॥ प्रस्तुतं विज्ञापयितं प्रथमं

वत्प्राणपरीप्सुरुव्यां यावद्भमं रुद्रभयाद्यथा कः ॥ १८ ॥ यदाऽशरणमात्मानमेक्षत श्रांतवाजिनम् ॥ अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेन आत्मत्राणं द्विजात्मजः ॥ १९ ॥ अथोपस्पृश्य सिळलं संदये तत्समाहितः ॥ अजानन्नुपसंहारं प्राणकुच्छ उपस्थिते ॥ २० ॥ ततः प्राहुष्कृतं तेजः प्रचंडं सर्वतो दिशम् ॥ प्राणापदिभिष्रेदय विष्णुं जिष्णुरुवाच ह ॥ २१ ॥ अर्जुन उवाच ॥ कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानामभयंकर ॥ त्वमेको दह्ममानानामपवर्गोऽसि संसृतेः ॥ २२ ॥ त्वमाद्यः पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृतेः परः ॥ मायां व्युदस्य चिच्छक्त्या कैवेल्ये स्थित आत्मिन ॥२३॥ स एव जीवलोकस्य माया-मोहितचेतसः ॥ विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलच्चणम् ॥२८॥ तथायं चावतारस्ते भ्रुवो भारजिहीर्षया ॥ स्वानां चानन्यभावानामनुध्यानाय चासकृत् ॥२५॥ किमिदंस्वित्कृतो वेति देवदेव न वेद्मचहम् ॥ सर्वतोमुखमायाति तेजः परमदारुणम् ॥२६॥ श्रीभगवानुवाच ॥ वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्रं प्रदर्शितम् ॥ नैवासो वेद संहारं प्राणवाध उपस्थिते ॥२०॥ न ह्यस्यान्यतमं किंचिदस्त्रं प्रत्यवकर्शनम् ॥ जहास्रतेज उन्नद्धमस्त्रज्ञो ह्यस्रतेजसा ॥ २८॥

स्तौति । कृष्णेति चतुर्भिः । संस्तेहेंतोर्द्धमानानां तस्या अपवगोऽपवर्जयिता नाशक इत्यर्थः ॥ २२ ॥ यतस्त्वमीश्वरः साक्षात् । कृतः । यतः प्रकृतेः परः पुरुषः । तत्कृतः । यत आधः कारणम् । कारणत्येऽप्यिविकारितामाह । मायां च्युदस्यामिभूय कैवल्यरूप आत्मन्येव स्थितः ॥ २३ ॥ त्रिवर्गदातापि त्वमेवेत्याह । स इति । यस्त्वं मायामिभभूय स्थितः स एव माया-मिभृतस्य जनस्य धर्मादिफलमुपासितः सन्विधत्से । वीर्येण प्रभावेन ॥ २४ ॥ तथा चानेनावतारेण तव साधुपक्षपातो लच्यत इत्याह । तथेति । किं भूभारहरणं मदिच्छामात्रेण न भवति तत्राह । स्थानां ज्ञातीनामनुध्यानाय च तथानन्यभावानामेकांतमक्तानां च ॥ २५ ॥ एवं स्तृत्वा प्रस्तुतं विज्ञापयित । किमिति । किमात्मकमिदं कृतो वा आयातीति । स्विद्धितके ॥ २६ ॥ इदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं तेन च प्राणवाधे प्राप्ते प्रदर्शितं केवलम् । न तत्प्रयोगे कुशल इत्यर्थः । यतोऽसाधुपसंहारं न वेद । एतच त्वंतु वेत्थजानासि ॥२७॥ प्रत्यवकर्त्रनं कुश्वत्वकरं निवर्तकमित्यर्थः ।

अतस्तदस्रतेज उन्नद्वमुत्कुटं ब्रह्मास्रतेजसैव जिह घातय। त्वत्वयुक्तं चास्रं तदुपसंहत्य स्वयमुपशाम्येत्। यतस्त्वमस्त्रज्ञोऽसि ॥ २८ ॥ परे शत्रवस्त एव वीरास्तान् हंतीति तथाविधः। फाल्गुनोऽर्जुनोऽपः स्पृष्ट्वाऽऽचम्य तं श्रीकृष्णं परिक्रम्य प्रदक्षिणीकृत्य । त्राक्षायं व्रह्मास्त्रं निवर्तियतुम् ॥ २९ ॥ तत्रश्रोभयोर्ब्रह्मास्त्रयोस्तेजसी शरैः संवृते संवृष्टिते परस्परं मिलित्वा ववृधाते अवर्धेताम् । किं कृत्वा । रोदसी द्यावापृथिव्यौ समंतरित्तं चादृत्य । यथा प्रलये संकर्पणप्रसाग्निरुपरि स्थितोऽर्कश्च संहृत्य वर्धेते तद्वत् ॥ ३० ॥ तयोद्रौणिफाल्गुनयोः । तेन दह्यमानाः सांव-र्तकं प्रलयाग्निममंसत मेनिरे ॥ ३१ ॥ लोकानां व्यतिकरं व्यत्ययं नाशमित्यर्थः। वासुदेवस्य मतं चालच्य ब्रह्मास्त्रद्वयमुपसंहतवान् ॥ ३२ ॥ गौतमवंशजा गौतमी कृपी तस्याः सुतम्। अम-र्पेण कोपेन ताम्रे अक्षिणी यस्य सः । निष्कृपत्वे दृष्टांतः पशुं यथेति । तस्य वंधनं धर्म इत्यत्र दृष्टांतः यथा याज्ञिकः पशुमिति । रशनया रज्ज्वा ॥ ३३ ॥ शोकरोपादियुक्तस्याप्यर्जनस्य सृत उवाच ॥ श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरहा ॥ स्पृष्टाऽपस्तं परिक्रम्य ब्राह्मं ब्राह्माय संदर्धे ॥ २९ ॥ संहत्यान्योन्यमुभयोस्तेजसी शरसंवृते ॥ आवृत्य रोदसी खं च ववृधाते अर्विद्ववत् ॥ ३० ॥ दृष्टा अव्रतेजस्तु तयोस्रीं लोकान्यदहन्महत् ॥ दह्यमानाः प्रजाः सर्वाः सांवर्तकममं-सत ॥ ३१ ॥ प्रजोपष्ठवमालस्य लोकन्यतिकरं च तम् ॥ मतं च वासुदेवस्य संजहारार्जुनो द्वयम् ॥ ३२ ॥ तत आसाद्य तरसा दारुणं गौत-मीसतम् ॥ ववंधामर्षताम्राक्षः पशुं रशनया यथा ॥ ३३ ॥ शिविराय निनीषंतं दाम्ना वद्धा रिपुं वलात् ॥ प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवानंखुजे-चणः ॥ ३४ ॥ मैनं पार्थार्हिस त्रातुं ब्रह्मबंधुमिमं जिह ॥ योऽसावनागसः सुप्तानवधीन्निशि बालकान् ॥ ३५ ॥ मत्तं प्रमत्तसुन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडम् ॥ प्रपन्नं विरथं भीतं न रिपुं हंति धर्मवित् ॥ ३६ ॥ स्वप्राणान्यः परप्राणैः प्रपुष्णात्यवृणः खलः ॥ तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषा-द्यात्यधः पुमान् ॥ ३७ ॥ प्रतिश्रुतं च भवता पांचाल्यै शृष्वतो मम ॥ आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रहा ॥ ३८ ॥ तदसौ वध्यतां पाप आततायात्मबंधुहा ॥ भर्तुश्च विपियं वीर कृतवान्कुलपांसनः ॥३९॥ सृत उवाच ॥ एवं परीचता धर्मं पार्थः कृष्णेन चोदितः ॥ नैन्छद्धन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान् ॥ ४० ॥ अथोपेत्य स्वशिविरं गोविंदप्रियसारिथः ॥ न्यवेदयत्तं प्रियायै शोचंत्या आत्मजान्हतान् ॥ ४१ ॥ तथाहृतं पशु-वत्पाशबद्धमवाङ्मुखं कर्मजुगुप्सितेन ॥ निरीद्दय कृष्णा ऽपकृतं गुरोः सुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च ॥ ४२ ॥ उवाच चासहंत्यस्य वंधनानयनं धर्मनिष्ठारूयापनाय श्रीकृष्णवाक्यं तदाह पर्ड्भः । शिविराय राजनिवेशाय नेतुमिच्छंतं प्रकुपित इवेति ॥ ३४ ॥ अनागसो निरपराधान् ॥ ३५ ॥ रिपोरपि सुप्तत्य वालस्य च वधो न धर्म इत्यन्यार्थेर्द्र्ययति । मत्तमिति । मत्तं मद्यादिना । प्रमत्तमनवहितम् । उन्मत्तं ग्रहवातादिना । जडयनुद्यमम् । प्रपन्नं श्ररणागतम् । विरथं भग्नरथम् ॥ २६ ॥ तद्वधो दंडरूपस्तस्यैव श्रेयः पुरु-पार्थः । यद्यतो दंडप्रायश्चित्तरहितादोपात्स पुमानघो यातीति । तथा च स्मरंति-राजिभधितदंडास्तु कृत्वा पापानि मानवाः ॥ विधूतकल्मपा यांति स्वर्गं सुकृतिनो यथेति ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ॥ ३९ ॥ यद्यपि चोदितस्तथापि हंतुं नैच्छत् । आत्महनं पुत्रहंतारमपि । यतो महान् ॥ ४० ॥ गोविंदः त्रियः सार्धिर्यस्य सः । आत्मजान् शोचंत्यै ॥ ४१ ॥ तथा परिभवेनाहृतपानीतम् । कर्मणो जुगुप्सितेन दोपेणावाङ्मुखम् । अपकृतमपकारिणम् । कृपया निरीच्य । वामः शोभनः स्वभावो यस्याः सा ॥ ४२ ॥ ननाम चोवाच चेति चकाराम्यां संश्रमः सचितः । वंधनेनानय-

in The

नमसहमाना ॥४३॥ सरहस्यो गोप्यमंत्रसिहतः । विसर्गोऽस्त्रयोगः ।उपसंयम उपसंहारः । ताभ्यां सिहतोऽस्त्रसमूहश्च ॥४४॥ किंच तस्य द्रोणस्याघं कृपी आस्ते । अर्थत्वे हेतुः पत्नी । अर्थो वा एष आत्मनो यत्पत्नीति श्रुतेः । जायापती अग्निमादधीयातामिति श्रुतेरुभयोरेकाकारत्वावगमाच । नतु भर्तिर मृते सा कथं जीवति तत्राह । नान्यगाद्धर्तारं यतो वीरसः पुत्रवती ॥४५॥ तत्तसमा-द्रौरवं गुरोः कुलं भवद्धिः कर्नुभिर्श्वजिनं दुःखं प्राप्तुं नार्हिति किंतु पूज्यं वंद्यं च ॥ ४६ ॥ मृतवत्सा मृतपुत्रा ॥ ४७ ॥ विषचे दोपमाह । यैरिति । तेषां राजन्यानां कुलं कर्म । कथंभूतम् । सातुवंधं सपरिवारम् । श्रुचा शोकेनार्षितं व्याप्तं च त्रक्षकुलं कर्त् प्रदहति ॥ ४८ ॥ धर्म्यमित्यादयो वचसः पद्गुणाः पूर्वक्लोकपट्के द्रष्टव्याः । तत्र धर्म्यं धर्मादनपेतं सुच्यतां सुच्यतामिति । न्याय्यं न्यायादनपेतं सरहस्य इत्यादि । सकरणं तस्यात्मनोऽर्धमिति । निर्व्यलीकं तद्धर्मज्ञेति । समं मा रोदीदिति दुःखसाम्योक्तेः । महद्यैः कोषितसिति निष्टुरोक्त्या हितोपदेशात् । एवंभूतं

सती ॥ मुन्यतां मुन्यतामेप बाह्यणो नितरां गुरुः ॥ ४३ ॥ सरहस्यो धनुवेंदः सविसर्गोपसंयमः ॥ अस्त्रामश्र भवता शिक्षितो यदनुप्रहात् ॥ ४४ ॥ स एप भगवान्द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते ॥ तस्यात्मनोऽर्धं पत्न्यास्ते नान्वगाद्वीरसः कृपी ॥ ४५ ॥ तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिगीरवं कुल्स् ॥ वृजिनं नार्द्दित प्राप्तुं पूज्यं वंद्यमभीदणशः ॥ ४६ ॥ मारोदीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता ॥ यथाऽहं मृतवत्सार्ता रोदिम्यश्रुमुखी मुहुः ॥ ४७ ॥ यैः कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्येरकृतात्मिः ॥ तत्कुलं प्रदहत्याश्र सानुवंधं श्रुचार्पितम् ॥ ४८ ॥ सृत उवाच ॥ धर्म्यं न्याय्यं सक्रणं निर्व्यलीकं समं महत् ॥ राजा धर्मसुतो राज्ञ्याः प्रत्यनंदद्वचो द्विजाः ॥ ४९ ॥ नकुलः सहदेवश्र युप्रधानो धनंजयः ॥ भगवान्देवकीपुत्रो ये चान्ये याश्र्य योपितः ॥ ५० ॥ तत्राहामर्पितो भीमस्तस्य श्रेयान्वधः स्मृतः ॥ न भर्तुर्नात्मनश्रार्थे योऽहन् सुक्षान् शिश्रून्वृथा ॥ ५१ ॥ निशम्य भीमगदितं द्रौपद्याश्र चतुर्भुजः ॥ आलोक्य वदनं सस्युरिदमाह हसन्निव ॥ ५२ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ ब्रह्मबंधुर्न हंतव्य आततायी वधार्दणः ॥ मयैवोभयमाम्नातं परिपाह्मनुशासनम् ॥५३॥ कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत्सांत्वयता प्रियाम् ॥ प्रियं च भीमसेनस्य पांचाल्या मह्यनेवच ॥५४॥ सृत उवाच ॥ अर्जुनः सहसाज्ञाय हरेर्हार्दमधासिना ॥ मणि जहार मूर्धन्यं द्विजस्यसहमूर्थजम्॥५४॥ विमुन्य रशनाबद्धं वालहत्याहतप्रभम् ॥ तेजसा

राज्ञ्या वचो हे द्विजाः ! प्रत्यनंददनुमोदितवान् ॥४९॥ नकुलाद्यश्च प्रत्यनंदन् । युगुधानः सात्यिकः ॥ ५० ॥ तस्य तथाविधस्य द्रौणेर्वध एव श्रेष्ठः । अन्यथाऽस्य नरकपातप्रसंगात् तदाह । न मर्तुरिति । अहन् जधान ॥ ५१ ॥ चतुर्भुजोक्तरयं भावः । भीमे तं हंतं प्रवृत्ते द्रौपद्यां च सहसा तिन्नवारणे प्रवृत्तायाम्रभयोः संवरणायाविष्कृतचतुर्भुज इति । संदिहानस्य सख्युरर्जुनस्य ॥ ५२ ॥ वधाईणो वधाईः । मयैव शास्त्रकृता ब्राह्मणो न हतन्यः । तथा । आततायिनमायांतमिष वेदान्तपारगम् । जिधासंतं जिधांसीयात्र तेन ब्रह्महा भवेदिति च वदता। तदुभयमप्यनुशासनं परिपालय ॥ ५३ ॥ तव च प्रतिज्ञां पूरयेत्याह । कुर्विति । प्रियां सांत्वयता त्वया यत्प्रतिश्चतं हननं तच सत्यं कुरु प्रियं च कुरु । महां मम । तत्र वधे भीमस्य प्रियं भवति अवधे द्रौपद्या द्वये श्रीकृष्णस्य ॥ ५४ ॥ हार्दमिमिप्रायमाज्ञाय ज्ञात्वा न द्यशक्यमुभयं विद्ध्यादतोऽस्यायमिमिप्राय इति ज्ञात्वेत्यर्थः । असिना खङ्गेन । मूर्धन्यं मूर्भिन जातम् । सहमूर्भजं सकेशम् ॥ ५५ ॥

॥१५॥

मणिना च हीनं निरयापयित्रःसारितवान् ॥५६॥ अनेन श्रीकृष्णोक्तं सर्वं संपादितमित्याह । वपनिमति ॥५७॥ निर्हरणं दाहार्थं नयनम् ॥५८॥ इति प्रथमे टीकायां सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ अष्टमे कुपितद्रौ-णेरस्नाद्रक्षा परीक्षितः ॥ श्रीकृष्णेन स्तुतिः कुंत्या राज्ञः शोकश्च कीर्त्यते ॥१॥ ते पांडवाः संपरेतानां मृतानां गंगायामुदकं दातुं सकृष्णाः श्रीकृष्णेन सहिताः स्त्रियः स्त्रीः पुरस्कृत्याग्रतः कृत्वा तिसमन्कार्ये स्त्रीपुरःसरत्विधानात् ॥ १ ॥ निनीय दन्ता । हरिपादाञ्जरजोभिः पूता या सरिद्गङ्गा तस्या जले । पुनर्प्रहणादादाविष स्नाता इति गम्यते ॥ २ ॥ कुरुपति युधिष्टिरं सहानुजं भीमादिभिः सहितम् । पुत्रशोकार्तामिति तिसुणां विशेषणम् ॥ ३ ॥ मुनिभिः सहितः ॥ ४ ॥ कितवैर्धूतैर्दुर्थोधनादिभिः । द्रौपद्याः कचग्रहणादिना क्षतं नष्टमायुर्येषां तान् ॥ ५ ॥ याज-यित्वेत्यादि भाविकथासंक्षेपः । शतमन्योः शतक्रतोरिव ॥ ६ ॥ शैनेयः शिनेर्नप्ता सात्यिकस्तेन चोद्धवेन च संयुतः ॥ ७ ॥ रथमास्थितः सन्नत्तरां परीक्षिन्मातरं भयेन विह्वलां व्याकुलाम् । अ-मणिना हीनं शिविरान्निरयापयत् ॥ ५६ ॥ वपनं द्रविणादानं स्थानान्निर्यापणं तथा ॥ एप हि ब्रह्मवंधूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिकः ॥ ५७ ॥ पुत्रशोकातुराः सर्वे पांडवाः सह कृष्णया ॥ स्वानां मृतानां यत्कृत्यं चक्रुनिर्हरणादिकम् ॥ ५८॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे द्रौणिनिग्रहो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ सृत उवाच ॥ अथ ते संपरेतानां स्वानामुदकिमच्छताम् ॥ दातुं सकृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः ॥ १ ॥ ते निनीयोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः ॥ आप्छुता हरिपादाञ्जः प्रतसरिज्जले ॥ २ ॥ तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुज-म् ॥ गांधारीं पुत्रशोकार्तां पृथां कृष्णां च माधवः ॥ ३ ॥ सांत्वयामास मुनिभिईतवंध्रंश्छुचार्पितान् ॥ भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्त्रपतिक्रियाम् ॥ ४॥ साधियत्वाऽजातशत्रोः स्वं राज्यं कितवैर्हतम् ॥ घातियत्वाऽसतो राज्ञः कचस्पर्शक्षतायुषः ॥ ४॥ याजियत्वाऽश्वमेधैस्तं त्रिभिरुत्तम-कल्पकैः ॥ तद्यशः पावनं दिच्च रातमन्योरिवातनोत् ॥ ६ ॥ आमंत्र्य पांडुपुत्रांश्च शैनेयोद्धवसंयुतः ॥ द्वैपायनादिभिर्विषैः पूजितैः प्रतिपूजितः ॥ ७ ॥ गंतुं कृतमतिर्बद्धन्द्वारकां स्थमास्थितः ॥ उपलेभेऽभिधावंतीमुत्तरां अयविद्धलाम् ॥ ८ ॥ पाहि पाहि महायोगिन्देवदेव जगत्पते ॥ ना-न्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् ॥ ९ ॥ अभिद्रवति माभीश शरस्तप्तायसो विभो ॥ कामं दहतु मां नाथ मा मे गर्भो निपात्यताम् ॥ ॥ १०॥ सृत उवाच ॥ उपधार्य वचस्तस्या भगवान् भक्तवत्सलः ॥ अपांडविधदं कर्तुं द्रौणेरस्त्रमञ्जद्भवत ॥ ११॥ तर्ह्येवाथ मुनिश्रेष्ठ पाण्डवाः पंच सायकान् ॥ आत्मनोऽभिमुखान् दीशानाळच्यास्त्राण्यपाददुः ॥ १२ ॥ व्यसनं वीच्य तत्तेषामनन्यविषयात्मनाम् ॥ सुदर्शनेन स्वास्त्रण स्वानां भिमुखं धावंतीमुपलेभे ददर्श ॥ ८ ॥ उत्तरा श्रीकृष्णं प्रार्थयते । पाहि पाहीति द्वाभ्याम् । अन्यस्तु प्रार्थनायोग्यो नास्तीत्याह । त्वत् त्वत्तोऽन्यमभयं भयरहितं न पश्यामि । यत्र लोके । पर-स्परमन्योन्यम् । मृत्युर्भवति ॥ ९ ॥ तत्र प्रस्तुतं भयमावेदयति । अभिद्रवत्यभिग्रुखमायाति । तप्तमायसं लोहसयं शल्यं यस्य सः । अतिकार्पण्येनाह । काममिति । कामं यथेच्छम् ॥ १० ॥ पराभवेनातिकुपितस्य द्रौणरपांडचं पांडचशून्यमिदं विश्वं कर्तुं प्रवृत्तं ब्रह्मास्त्रमधुष्यतः ॥ ११ ॥ अतएव वहुमुखं तदागतिमत्याह—तह्येंचेति । तह्येंच तदानीमेव ॥ १२ ॥ ब्रह्मास्त्रस्यास्त्रांतरेर-निवर्त्यत्वात्तद्दुष्परिहरं व्यसनं वीच्य । अनन्यविषय आत्मा येषां स्वैकिनिष्ठानामित्यर्थः । वैराट्या उत्तराया अन्तःस्थः सन् गर्भगाष्ट्रतवान् । तत्र हेतुः । यत आत्माऽन्तर्यामी । योगे-

श्रीधरी

1

अ०८

श्वर इति विहिःस्थरयापि प्रवेशघटनाथमुक्तम् । कुरूणां तंतवे संतानाय । पांडवानामपि कुरुवंशजत्वादेवमुक्तम् ॥ १३ ॥ १४ ॥ अमोघमप्रतिक्रियं च समशाम्यत् संशांतमासीत् ॥ १५ ॥ एतद्ब्रह्मास्त्रशमनमाश्चर्यं मा मंस्था न मन्यस्य । इदं जगत् ॥ १६ ॥ कृष्णया द्रौपद्या सह ॥ १७ ॥ त्वा त्वां नमस्ये नमस्करोमि । नचु किनष्ठं मां कथं नमस्करोपि तत्राह । आद्यं पुरुषं कुतः प्रकृतेः परम् । तत्कुतः ईश्वरं प्रकृतेरिप नियंतारम् । अत एव सर्वभृतानामंतर्विहिश्च पूर्णत्वेनावस्थितं तथाप्यलच्यम् ॥ १८ ॥ तत्र हेतुः । मायैव जवनिका तिरस्करिणी तयाऽऽच्छन्नं प्रति-च्छन्नम् । अतोऽहमज्ञा भक्तियोगानभिज्ञा केवलं नमस्यामि । अधोक्षजिमिद्रियजं ज्ञानं यस्मात्तम् । अव्ययमपरिच्छिन्नम् । तत्प्रपञ्चः । मृढदशा देहाभिमानिना पुंसा न त्वं लच्यसे ॥ १९ ॥ किंच परमहंसानामात्मानात्मविवेकिनां ततो मुनीनां मननशीलानामपि ततथामलात्मनां निवृत्तरागादीनामपि तथा तेन निजमहिम्ना न लच्यसेऽतो भक्तियोगं विधातुं त्वां वयं स्त्रियः कथं हि पत्र्येम । यद्वा । परमहंसादीनामपि भक्तियोगविधानार्थं त्वमात्मारामाणामप्यचिन्त्यनिजगुणैराकृष्य भक्तियोगं विधातुं कारियतुमवतीर्णमित्यर्थः ॥ २० ॥ ज्ञानभक्त्योरशक्यत्वम्रुक्त्वा रक्षां व्यथाद्रिभुः ॥ १३ ॥ अंतस्थः सर्वभूतानामात्मा योगेश्वरो हरिः ॥ स्वमाययाऽऽवृणोद्गर्भं वैराट्याः कुरुतंतवे ॥ १४ ॥ यद्यपम्नं ब्रह्मशिरस्त्व-मोघं चाप्रतिक्रियम् ॥ वैष्णवं तेज आसाद्य समशाम्यद्भृगूद्वह ॥ १५॥ मा मंस्था ह्येतदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यमयेऽच्युते ॥ य इदं मायया देव्या सृज-त्यवित हंत्यजः ॥ १६ ॥ ब्रह्मतेजोविनिर्मुक्तैरात्मजैः सह कृष्णया ॥ प्रयाणाभिमुखं कृष्णमिदमाह पृथा सती ॥ १७ ॥ कुंत्युवाच ॥ नम-स्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृतेः परम् ॥ अलद्यं सर्वभूतानामंतर्वहिरवस्थितम् ॥ १८ ॥ मायाजविन्काच्छन्नमज्ञाऽधोक्षजमन्ययम् ॥ न लद्व्यसे मृढ-हशा नटो नाट्यथरो यथा ॥ १९ ॥ तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम् ॥ भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः ॥ २० ॥ कृष्णाय वासु-देवाय देवकीनंदनाय च ॥ नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः ॥ २१ ॥ नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने ॥ नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघरे ॥ २२ ॥ यथा हषीकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाऽतिचिरं शुचापिता ॥ विमोचिताऽहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् ॥ २३ ॥ विपान्महामेः पुरुषाददर्शनादसत्सभाया वनवासकुच्छतः ॥ मृधे मृधे अनेकमहारथास्त्रतो द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरेऽभिरिक्षताः ॥ २४ ॥ विपदः संतु नः शश्वत्तत्र तत्र जगद्गुरो ॥ भवतो दर्शनं यत्स्यादपुनर्भवदर्शनम् ॥ २५ ॥ जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिरेधमानमदः पुमान् ॥ नैवाईत्यभिधातुं वै पुनः केवलं नमस्करोति । कृष्णायेति द्वाभ्याम् ॥२१॥ पङ्कजं नाभौ यस्य पङ्कजानां मालाऽस्ति यस्य पङ्कजवत्त्रसन्ने नेत्रे यस्य पङ्कजाङ्कितावंघी यस्य तस्मै ॥२२॥ तत्कृतोपकाराननुस्मरित । यथेति द्वाभ्याम् । अयमर्थः । मातृतोऽपि मय्यधिका तव प्रीतिः। तथा हि । हे हृपीकेश! यथा देवकी कंसेन रुद्धा त्वया विमोचिता अहं च तथैव कि विमोचितेति काक्वा महान्विशेष उक्तः। तं दर्शयित । साऽतिचिरं रुद्धा सती तस्मादेव सकृद्धिमोचिता । तथा श्रुचापिता च सती । न च तस्याः पुत्रा रिक्षताः । अस्ति चान्यो नाथस्तस्याः । अहं तु विपद्गणात्तत्रापि मुदुः शीघं च सात्मजा च त्वयैव च नाथेनेति ॥२३॥ विषद्गणमेव दर्शयति । विषाद्भीमस्य विषमोदकदानात । महाग्नेर्जतुगृहदाहात् । पुरुषादा हिर्डिबादयो राधसास्तेषां दर्शनात् । असत्सभाया द्तस्थानात्। अभितो रक्षिता आस्म अभवाम ॥ २४ ॥ यत् यासु विपत्सु कीदशं दर्शनं नास्ति पुनरिष भवदर्शनं यस्मात् ॥ २५ ॥ संपदस्तु श्रेयःपरिषंथिन्य इत्याह । जन्म सत्कुले । जन्मादिभिरेधमानो

मदो यस्य सः । अभिघातुं श्रीकृष्ण गोविंदेति वक्तुमपि । अकिंचनानां गोचरं विषयभूतम् ॥ २६ ॥ प्रस्तुतमनोरथपुरणाय पुनः प्रणमति । अकिंचना भक्ता एव वित्तं सर्वस्वं यस्य तस्मै ततः किम् । निवृत्ता गुणवृत्तयो धर्मार्थकामविषया यस्मात्तस्मै । तत्कुतः । आत्मारामाय । तत्कुतः । शांताय रागादिरहिताय । किंच कैवन्यपतये कैवन्यं दातुं समर्थाय ॥२७॥ ननु देवकी-पुत्रं मां कथमेवं स्तीपि तत्राह — त्वां कालं मन्ये न तु देवकीपुत्रम् । तत्र हेतवः । ईशानं नियंतारम् । अनादिनिधनमाद्यंतश्न्यम् । विशुं प्रश्रम् । समं यथा भवति तथा सर्वत्र चरंतम् । नतु पार्थसारथेः कथं मम साम्यं तत्राह-यद्यतस्त्वत्तो निर्मित्तभृताद्भृताद्भृतान्मेव मिथः कलिः कलहो भवति। न तु स्वतस्त्विय वैपम्येम्।।२८।। नतु निग्रहानुग्रहरूपं मिय प्रसिद्धं वैपम्यमत आह । न वेदेति । नृणां विडंबनमनुकरणमीहमानस्य कुर्वतः यस्मिस्त्विय विषमा मितरनुग्रहिनग्रहरूपा भवति ।। २९ ।। तेऽजस्य जन्म । अकर्तुः कर्म । तिर्यन्तु वराहादिरूपेण । नृषु रामादिरूपेण । ऋषिषु वामनादिरूपेण । यादःसु मत्स्यादिरूपेण ॥ ३० ॥ नरविडंबनमत्याश्चर्यमित्याह । गोपी यशोदा त्विय कृतागिस दिधमांडस्फोटनं कृतवित याबद्दाम रञ्जमाददे जग्राह ताव-त्वामिकंचनगोचरम् ॥ २६ ॥ नमोऽकंचनवित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये ॥ आत्मारामाय शांताय कैवल्यपतये नमः त्वां कालमीशानमनादिनिधनं विभुम् ॥ समं चरंतं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः ॥ २८ ॥ न वेद कश्चिद्धगवंश्चिकीर्षितं तवेहमानस्य नुणां विडंबनम् ॥ न यस्य कश्चिद्दयितो अस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन्विषमा मतिर्नृणाम् ॥ २९ ॥ जन्म कर्म च विश्वात्मन्नजस्याकर्तुरात्मनः ॥ तिर्यङ् नृष्षु यादःसु तदत्यन्तविडम्बनम् ॥ ३० ॥ गोप्याददे त्विय कृतागसि दाम तावद्या ते दशाश्रकिलांजनसंभ्रमाक्षम् ॥ वक्त्रं निनीय भय-भावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति ॥ ३१ ॥ केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये ॥ यदोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम् ॥ ३२ ॥ अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितो अगस्त्वमस्य चेमाय वधाय च सुरद्विषाम् ॥ ३३ ॥ भारावतरणायान्ये भुवो नाव इवोदधौ ॥ सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मभुवाऽर्थितः ॥ ३४ ॥ भवेऽस्मिन्बिलश्यमानानामविद्याकामकर्मभिः ॥ श्रवणस्मरणाहीणि करिष्यनिति केचन ॥ ३५ ॥ श्रुण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीचणशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः ॥ त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहोपरमं पदांबुजम् ॥ ३६ ॥ अप्यद्य नस्त्वं स्वकृतेहित प्रभो जिहाससिस्वित् सुहृदोऽनुजीविनः ॥ येषां न चान्यद्भवतः पदांबुजात्परायणं राजसु योजितांहसाम् त्तरणक्षमेव या ते दशाऽवस्था सा यां विमोहयति । किंभूतस्य । अश्रिमः कलिलं व्यामिश्रमंजनं ययोस्ते च ते संभ्रमे व्याकुले अक्षिणी यस्मिस्तद्वकृतं निनीयाधः कृत्वा ताडियिष्यतीति मय-स्य भावनया स्थितस्य । यद्यतस्त्वत्तो भीरपि स्वयं विभेति तस्य ते इयं दशा ॥३१॥ अत एव जगन्मोहनतया दुईयित्वात्तव जन्मादि बहुधा वर्णयंतीत्याह । केचिदिति चतुर्भिः । पुण्यश्लोकस्य युधिष्ठिरस्य कीर्तये यदोरेव कीर्तये इति वा मलयस्य कीर्तये वंशे वा चंदनं यथा।।३२।। तथा वसुदेवस्य भार्यायां देववयात्मज एव त्वमभ्यगात् । पुत्रत्विमति शेपः । प्रथमपुरुपस्त्वार्षः । अर्भ-त्विमिति पाठः सुगमः । ताभ्यामेव पूर्वं सुतपःपृद्दिनरूषाभ्यां याचितः सन् । अस्य जगतः घेमाय ॥ ३३ ॥ आत्मभुवेति ब्रह्मत्रार्थनस्य प्राधान्यविवच्या । ३४॥ मतांतरम् । परमानंदस्वरू-पाज्ञानमविद्या ततो देहाद्यभिमानात्कामस्ततः कर्माणि तैः क्लिज्यमानानां तिन्नवृत्तये अवणाद्यहाणि कर्माण करिष्यन् ॥ ३५ ॥ अस्य पक्षस्य सिद्धांततामभिप्रेत्य अवणादिफलमाह ।

शृण्वंतीति । नंदंत्यन्यैः कीर्त्यमानमभिनंदंति ये जनाः ईहितं चरितं तावकं त्वदीयं पदांबुजं त एव पश्यंत्येवाचिरेणैवेति च सर्वत्रावधारणम् । कीदृशम् । भवप्रवाहस्य जन्मपरंपराया उपरमो यस्मिस्तत् ॥३६॥ इदानीं तवास्मत्पित्यागोऽनुचित इत्याशयेनाह । अपीति चतुर्भिः। हे प्रभो ! सुहृदोऽतिस्निग्धानजुजीविनश्च नोऽद्यापि स्वित्किस्विच्वं जिहाससि येपामस्माकमन्यत्परायणं नैवास्ति । तत्कुतः । राजसु योजितमंहो दुःखं यैस्तेषां स्वानां कृतमीहितमपेक्षितं येन तस्य संबोधनम् । विसर्गान्तपाठे त्वंपदविशेषणम् ॥ ३७ ॥ तसु तव वंधवो यदवः पुत्राश्च पांडवाः शूराः समर्थाश्च तत्कि कार्पण्यं भापसेऽत आह । के वयमिति । यहिं भवतोऽदर्शनं यदा त्वमस्मान्न पश्यिस तदा नामरूपाभ्यां नाम्ना विख्यात्या रूपेण समृद्ध्या च यदुभिः सहिताः पांडवा नाम के वयं न केऽपि । अतितुच्छा इत्यर्थः । हृपीकाणामिद्रयाणामीशितुर्जीवस्याद्र्शने यथा न किंचिन्नाम च रूपं च तद्वत् ॥ ३८ ॥ किंच यथेदानीमियमस्मत्पाच्या भूमिः स्वैरसाधारणैर्वज्ञां-कुशादिभिर्लक्षणैश्चिह्नित्रत्वत्पदैरंकिता सती भाति तत्र तदा त्विय निर्गते सति न शोभिष्यते ॥ ३९ ॥ अपि चेमे जनपदा देशाः स्वद्धाः सुसमृद्धाः संतः ॥ ४० ॥ गमने पांडवा-नामकुशलमगमने च यादवानामित्युभयतो व्याकुलचित्ता सती तेषु स्नेहवृत्ति प्रार्थयते । अथेति । विक्वेशेत्यादिसंबोधनानि स्नेहपाशच्छेदे सामर्थ्यक्यापनाय । दृढं संतम् ॥ ४१ ॥ ततः ॥ ३७॥ के वयं नामरूपाभ्यां यदुभिः सह पांडवाः ॥ भवतोऽदर्शनं यहिं हृषीकाणामिवेशितुः ॥ ३८॥ नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदा-धर ॥ त्वत्पदैरिक्कता भाति स्वलक्षणिवलित्तिः ॥ ३९ ॥ इमे जनपदाः स्वृद्धाः सुपकौषिवीरुधः ॥ वनाद्रिनसुदन्वन्तो ह्येथन्ते तव वीचितैः ॥४०॥ अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्त्तं स्वकेषु मे ॥ स्नेहपाशमिमं छिंधि दृढं पांडुषु बृष्णिषु ॥४१॥ त्विय मेऽनन्यविषया मितर्मधुपतेऽसकृत् ॥ रतिमुद्रहतादद्वा गङ्गेवौधमुदन्वति ॥ ४३ ॥ श्रीकृष्ण कृष्णसख वृष्ण्युषभावनिष्रुप्राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्य ॥ गोविंद गोद्विजसुरार्तिहराव-तार योगेश्वराखिलगुरो भगवन्नमस्ते ॥ ४२ ॥ सूत उवाच ॥ पृथयेत्थं कलपदैः परिणूताखिलोदयः ॥ मन्दं जहास वैकुण्ठो मोह्यन्निव मायया ॥ ४४ ॥ तां बाढिमित्युपामन्त्र्य प्रविश्य गजसाह्वयम् ॥ स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन्प्रेम्णा राज्ञा निवारितः ॥ ४५ ॥ व्यासाद्यरीश्वरेहाज्ञैः कृष्णेनाद्भृत-कर्मणा।। प्रबोधितो अपितिहासैर्नाबुद्धचत शुचार्पितः।। ४६॥ आह राजा धर्मसुतिश्चितयनसुहृदां वधम्।। प्राकृतेनात्मना विप्राः स्नेहमोहवशं गतः।। ४७॥ किमत आह । त्वयीति । अनन्यविषया सती मे मतिः रतिमुद्रहतात् । अनवच्छिन्नां प्रीतिं करोत्वित्यर्थः । ओद्यं पूरम् । यथा गंगा प्रतिवंधं न गणयत्येवं मतिरिप विद्नान्मा गणयत्विति भावः ॥ ४२ ॥ एवमभ्यर्थ्य पुनः प्रणमति । हे श्रीकृष्ण ! ते नमः । उपकाराननुस्मरंती बहुधा संबोधयति । कृष्णसखाऽर्जुनस्य सखे ! वृष्णीनामृपभ श्रेष्ठ ! अवन्यै भूम्यै दुद्धांति ये राजन्यास्तेषां वंशस्य दहन ! एवमप्यनपवर्गवीर्याक्षीणप्रभाव । गोविंद प्राप्तकामधेन्वैश्वर्य । गोद्विजसुराणामातिंहरोऽवतारो यस्येति ॥ ४३ ॥ कलानि मधुराणि पदानि येषु तैर्वाक्यैः परिणूतः स्तुतोऽखिल उदयो महिमा यस्य सः । णु स्तुतावित्यस्मात् । परिणुतेति वक्तव्ये दीर्घःछंदोऽनुरोधेन । मंद्मीपत् । तस्य हास एव माया । वच्यति हि । हासो जनोन्मादकरी च मायेति ॥ ४४ ॥ त्विय मेऽनन्यविषया मतिरिति यत्प्रार्थितं तद्वार्टिमत्यंगीकृत्य रथस्थानाद्गजसाह्यमागत्य पश्चात्तां चान्याश्च सुभद्राप्रमुखाः श्चिय उपमंत्र्यानुज्ञाप्य स्वपुरं यास्यन् राज्ञा युधिष्ठिरेण प्रेम्णाऽत्रैव किंचित्कालं निवसेति संप्रार्थ्य निवारितः ॥ ४५ ॥ अथ मीष्मनिर्याणोत्सवं वक्तुमुपोद्धातकथां प्रस्तौति । व्यासाद्यैः प्रवोधितोऽपि शुचा व्याप्तः सन्नाबुद्ध्यत विवेकं न प्राप । कुतः । ईश्वरेहाया अज्ञैः स्वभक्तभीष्मिनिर्याणमहोत्सवाय राज्ञा सह कुरुचेत्रं गंतव्यं तत्र तन्मुखेनैवायं प्रबोधनीय इतीश्वराभिप्रायः। कार्यद्वयविधायकस्तमजानिद्धारत्यथः। श्रीकृष्णेनापि प्रबोधितो

नाषुष्यत । अत्र हेतुः । अद्भुतकर्मणिति । यथा कुरुपांडवसंधानार्थं गतोऽपि यथोचितमेव वदन्निपि विग्रहमेव दृढीकृतवानेवमत्रापि प्रवोधयन्नवोधमेव दृढीचकारेत्यर्थः ।।४६।। अवोधमेव प्रपंचयित आहेति पड्भिः । प्राकृतेनाविवेकव्याप्तेनात्मना चित्तेन हे विप्राः! ।।४७।। पारक्यस्य श्रश्मालाद्याहारस्य दृहस्यार्थे। मे मया । अश्लौहिणीरश्लौहिण्यः । अश्लौहिणीप्रमाणं तु व्यासेनोक्तम्—अश्लौहिणी प्रसंख्याता रथानां द्विजसत्तमाः। संख्यागणनतत्त्वज्ञैः सहस्राण्वेकविंशतिः ।। शतान्युपरि चैवाष्टी तथा भूयश्र सप्ततिः। गजानां च प्रसंख्यानमेतदेव प्रकीतितम् ॥ वेयं शतसहस्रं तु सहस्राणि नवैव तु । नराणामपि पंचाशच्छतानि त्रीणि चैव हि ॥ पंचपष्टिसहस्राणि तथाश्वानां शतानि च । दशोत्तराणि पट् प्राहुः संख्यातत्त्वविदो जनाः ॥ एतामक्षौहिणीं प्राहुर्यथावदिह संख्ययेति ॥४८॥ सहदः संबंधिनः मित्राणि सखायः पितरः पितृच्याः ॥४९॥ स्मृत्याद्यनुशासनाद्धर्मयुद्धे न दोप इति चेत्तत्राह। मैनो राज्ञ इति । द्विपां वधे एनः पापं न भवतीति यच्छासनं शिक्षारूपं वचः कुतो न कन्पते । यतस्तद्वचः प्रजामर्तुरेव । अयं भावः । स्वप्रजानामन्यतो वाधे प्रसक्ते तद्वधोऽनुज्ञातः । दुर्योधनेन तु प्रजायां पाल्यमानायां मया केवलं राज्यलोभेन हतत्वात्पापमेवेदमिति ॥५०॥ किंच युद्धे पुंसां

अहो मे पश्यताज्ञानं हिंदि रूढं दुरात्मनः ॥ पारक्यस्यैव देहस्य बह्वयो मेऽक्षोहिणीईताः ॥ ४८ ॥ बालिइजसुहिन्मत्रिपतृम्रातृमुरुहुहः ॥ न मे स्यान्निरयानमोक्षो ह्यपि वर्षायुतायुतैः ॥ ४९ ॥ नैनो राज्ञः प्रजाभर्तुर्धर्मयुद्धे वधो द्विषाम् ॥ इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः ॥ ५० ॥ स्वीणां मद्भत्वंध्नां द्रोहो योऽसाविहोत्थितः ॥ कर्माभर्गृहमेधीयैर्नाहं कल्पो व्यपोहितुम् ॥ ५१ ॥ यथा पंकेन पंकांभः सुरया वा सुराकृतम् ॥ भृतहत्यां तथैवैकां न यज्ञैर्पार्व्दिति ॥ ५२ ॥ इति श्रीमद्भागवते प्रथमस्कंधे कुन्तीस्तुतिर्युधिष्ठिरानुतापो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ सृत उवाच ॥ इति भीतः प्रजाद्रोहात्सर्वधर्मवित्तस्या ॥ ततो विनशनं प्रागाद्यत्र देवव्रतोऽपतत् ॥ १ ॥ तदा ते भ्रातरः सर्वे सदस्यैः स्वर्णभूषितैः ॥ अन्वगन्वव्य रथैविंपा व्यासधौम्याद्यस्तथा ॥ २ ॥ भगवानिप विपर्षे रथेन सधनञ्जयः ॥ स तैर्व्यरोचतः नृपः कुवेर इव गुह्यकैः ॥ ३ ॥ दृष्ट्वा निपतितं भूमो दिवश्च्युतिमवामरम् ॥ प्रणेसुः पांडवा भीष्मं सानुगाः सह चिक्रणा ॥ ४ ॥ तत्र ब्रह्मप्यः सर्वे देवर्षयश्च सत्तम् ॥ राज्ञप्यश्च तत्रासन्द्रव्दं भरतपुङ्गवम् ॥ ५ ॥ पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् वादरायणः ॥ बृहदश्यो भरद्वाजः सिशाब्यो रेणुकासुतः ॥ ६ ॥ विर्तष्ठ इन्द्रप्रमदिन्नतो गृत्स-

वधो भवतु,नाम धर्मः । स्त्रीणां तु मया हता बंधवो यासां तासां योऽसौ द्रोहोऽनुिह्ट्योऽप्युत्थितस्तं व्यपोहितुमपाकर्तुं कल्पः समर्थो नाहं गृहमेधीयैगु हाश्रमविहितैः ॥५१॥ ननु सर्वं पाप्मानं तरित व्यक्त व्यक्त व्यक्त विद्या स्वाद्य विद्यक्त वि

श्रीधरी

370 0

॥१७॥

चकर्मकृतं मम योग्यभयोग्यमिति मतेवैपम्यं कचिदपि नास्ति। कुतः । निरवधस्य रागादिशून्यस्य । तत्कुतोऽनहंकृतेः । तच कुतोऽद्वयस्य । तदपि कुतः समदशः। तत्रापि हेतुः। सर्वस्यात्मनः । यथेष्टं वा । हेतुहेतुम्द्भावः ॥ २१ ॥ तथापि समत्वेऽपि । हे भूप ! अनुकंपितमनुकंपाम् ॥ २२ ॥ इदानीं स्वदेहत्यागपर्यन्तं श्रीकृष्णावस्थानं प्रार्थयते । भक्त्येति द्वाम्याम् ॥ २३ ॥ यार्वादिति विलम्यं द्योतयति । अहं हिनोमि त्यजामीति स्वातन्त्र्यम् । इदिमत्यनात्मत्वेन ज्ञातम् । प्रसन्नहासेनारुणलोचनाभ्यां चोल्लसद्वुचिरं मुखाम्बुजं यस्य । ध्यानस्य पन्था विषयः । योऽन्यैश्वित्यते केवलं सोऽग्रतः सिथतः सन्मां प्रतीक्षतामित्यर्थः ॥ २४ ॥ तत्सानुकम्पं वाक्यमाकर्ण्य ॥२५॥ पुरुषस्वभावेन विहितान्तरजातिसाधारणान्वर्ण्यामासेति तृतीयेनान्वयः । यथावर्णं वर्णधर्मान् यथाश्रममाश्रमधर्माश्च । वराग्यरागाभ्यामुपाधिभ्यां क्रमेणाम्नातमुभयं निवृत्तिप्रवृत्तिरूपं लक्षणं येपां तान् ॥ २६ ॥ पुनस्तत्रैव विशेषमाह । दानेति । मोक्षधर्मान् शमदमादीन् । भगवद्धर्मान्हिरतोपणान्द्वादशादिनियमरूपान् । समासन्यासौ संचेपविस्तारौ तावेव योगावुषायौ ततस्ताभ्याम् ॥२०॥ धर्मादीश्च यथाधिकारं प्रतिनियतोपायसहितान् । यथा यथावत् । नाना-भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम् ॥ मन्येऽसूंस्त्यजतः साक्षात्कृष्णो दर्शनमागतः ॥२२॥ भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन्वाचा यन्नाम कीर्तयन् ॥ त्यजन् क-लेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः ॥२३॥ स देवदवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् ॥ प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन्मुखांबुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः ॥ २४ ॥ सूत उवाच ॥ युधिष्ठिरस्तदाकण्यं शयानं शरपंजरे ॥ अपृच्छद्विविधान् धर्मानृषीणां चानुशृण्वताम् ॥ २५ ॥ पुरु-प्रवभावविहितान्यथावर्णं यथाऽऽश्रमम्।। वैराग्यरागोपाधिभ्यामाम्नातोभयलक्षणान्।। २६ ॥ दानधर्मान् राजधर्मान्मोक्षधर्मान् विभागशः ॥ स्त्रीध-र्मान्भगवद्धर्मान् समासव्यासयोगतः ॥ २७ ॥ धर्मार्थकाममोक्षांश्च सहोपाथान्यथा मुने ॥ नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित् ॥ २८ ॥ धर्मं प्रवदतस्तस्य स कालः प्रत्युपस्थितः ॥ यो योगिनश्चछंदमृत्योर्वाञ्छितस्तूत्तरायणः ॥२९॥ तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणीर्विमुक्तसंगं मन आदिपू-रुषे ॥ कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरःस्थिते अभीलितह ग्व्यथारयत् ॥३०॥ विशुद्धया धारणया हताशुभस्तदी चयेवाशु गतायुधश्रमः ॥ निवृ-त्तसर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रमस्तुष्टाव जन्यं विसृजन् जनार्दनम् ॥३१॥ भीष्म उवाच ॥ इति मतिरुपकिष्पता वितृष्णा भगवति सात्वतपुंगवे विभूम्नि ॥ स्वसुखमुपगते कचिद्रिहर्तुं प्रकृतिमुपेयुपि यद्भवप्रवाहः ॥३२॥ त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने ॥ वपुरलककुलावृताननाञ्जं ख्यानेषु ये इतिहास।स्तेषु यथा संति तथा वर्णयामासेति ॥२८॥ छंदेनेच्छया मृत्युर्यस्य ॥ २९ ॥ सहस्रणीर्युद्धे समीपस्थान्सहस्रं रथिनो नयति पालयतीति सहस्रणीर्भोद्मः । सहस्रिणीरिति पाठे सहस्रार्थवतीगिरः । लसंती पीतौ पटौ यस्य तस्मिन् । अमीलितहमेव मनो व्यघारयत् ॥३०॥ अनयैव विशुद्धया धारणया हतमशुभं यस्य सः । तस्य श्रीकृष्णस्येक्षया कृपादृष्टचै व गत आसुधश्रमो यस्य सः । अत एव निवृत्तः सर्वेदियवृत्तीनां विश्रमो विविधं अमणं यस्मात्सः । जन्यं देहम् ॥ ३१ ॥ परमफ उरूपां श्रीकृष्णे रितं प्रार्थियतुं प्रथमं स्वकृतमर्पयति । इति नानाधर्माद्युपायैर्मतिर्मनोधारणलच्चणोपकिन्यता समर्पिता । क्य । सात्वतानां पुंगवे श्रेष्ठे भगवित । वितृष्णा निष्कामा । अवितृष्णोति वा छेदः । अवितृष्टेत्यर्थः । विगतो भूमा यस्मात्तिसम् । यमपेच्यान्यत्र महत्त्वं नास्तीत्यर्थः । तदेव परमैश्वर्यमाह । स्वसुखं स्वस्वस्यभृतं परमानंदसुपगते प्राप्तत्रत्येव । क्वचित्कदाचिद्विहतुं क्रीडितुं प्रकृतिं योगमायासुपेपुपि स्वीकृतवति । न तु स्वरूपित-रोधानेन जीववत्पारतंत्र्यमित्यर्थः । विद्द्तिमिति यदुक्तं तत्प्रपंचयित । यद्यतः प्रकृतेर्भवप्रवाहः सुश्चिपरंपरा भवति ॥ ३२ ॥ इदानीं श्रीकृष्णमूर्तिं वर्णयत्रति प्रार्थयते । त्रिभ्ववनकमनं त्रिलो-

श्रीधरी

. अ०९

भरतपुंगवं भीष्मम् ॥५॥ रेणुकासुतः परश्चरामः ॥६॥७॥ त्रह्मरातः शुकः आगिरसो बृहस्पतिः ॥८॥ वस्त्तमो भीष्मः । देशकालविभागविदित्युत्थातुमशक्यत्वाच्छयान एव मनसा वाचा च पूज-यामासेत्यभित्रायः ॥ ९ ॥ इदिस्थं संतं पुरतश्वासीनं प्जयामास ॥१०॥ उपासीनान् समीप उपविष्टान् प्रश्रयो विनयः प्रेमस्नेहस्ताम्यां संगतानुपसन्नान् । पाठांतरे ताभ्यामवनतान् । अभ्या-चष्टाभ्यभाषत । अनुरागासैः स्नेहाश्रुमिरंधीभूतेन चचुपोपलचितो दद्शेति वा ॥११॥ अभिभाषणमाह । अहो इत्येकादशिमः । हे धर्मनंदना ! क्षिष्टं यथा भवत्येवं जीवितुं नार्हथ यूयमिति यदेतदहो कष्टं जुगुष्सितम् । अहो अन्यार्थं चैतत् । यतो यूयं विष्ठा धर्मोऽच्युतश्चाश्रयो येषां ते ॥ १२ ॥ किंच । संस्थिते मृते वालाः प्रजाः प्रता यस्याः सा । वधूश्चेति दैन्यं दर्शितम् । तोकान्यपत्यानि तद्वती । अपत्यैः सह विशेशान् प्राप्तित्यर्थः ॥ १३ ॥ कालकृतत्वेन शोकं वारयति । सर्विमिति द्वाभ्याम् । भवतामपि । यद्वशे यस्य वशवर्ती ॥ १४ ॥ अहो दुर्घटघटनापदुः मदोऽसितः ॥ कक्षीवान् गौतमोऽत्रिश्च कौशिकोऽथ सुद्र्शनः ॥ ७ ॥ अन्ये च सुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयोऽमलाः ॥ शिष्यैरुपेता आजग्मुः कश्यपांगिरसादयः ॥ ८ ॥ तान्समेतान्महाभागानुपलभ्य वसूत्तमः ॥ पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित् ॥ ९ ॥ कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आ-सीनं जगदीश्वरम् ॥ हदिस्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहम् ॥१०॥ पांडुपुत्रानुपासीनान्पश्रयप्रेमसंगतान् ॥ अभ्याचष्टानुरागासैरंधीभूतेन चत्तु-षा ॥ ११ ॥ अहो कप्टमहो उन्यायं यद्यं धर्मनंदनाः ॥ जीवितुं नाईथ क्लिप्टं विष्ठधर्माच्युताश्रयाः ॥ १२ ॥ संस्थिते उतिरथे पांडी पृथा वाल-प्रजा वधूः ॥ युष्मत्कृते बहून्क्लेशान्प्राप्ता तोकवती मुहुः ॥ १३ ॥ सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदिप्रयम् ॥ सपालो यहरो लोको वायोरिव घनाविछः ॥ १४ ॥ यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्वृकोदरः ॥ कृष्णो अस्त्री गांडिवं चापं सुहत्कृष्णस्ततो विपत् ॥१५॥ न ह्यस्य किहिंचिद्रा-जन्पुमान्वेद विधित्सितम् ॥ यद्विजिज्ञासया युक्ता मुहांति कवयोऽपि हि ॥१६॥ तस्मादिदं दैवतंत्रं व्यवस्य भरतर्पभ ॥ तस्यानुविहितोऽनाथा नाथ पाहि प्रजाः प्रभो ॥ १७ ॥ एष वै भगवान् साक्षादाद्यो नारायणः पुमान् ॥ मोहयन्मायया लोकं गृदश्चरित वृष्णिषु ॥ १८ ॥ अस्यानु-भावं भगवान् वेद गुह्यतमं शिवः ॥ देवर्षिनिरदः साक्षाद्भगवान्किपळो नृप ॥ १९ ॥ यं मन्यसे मातुळेयं प्रियं मित्रं सुहत्तमम् ॥ अकरोः सिव-वं द्तं सौहदादथ सारिथम् ॥ २० ॥ सर्वात्मनः समदृशो हाद्यस्यानहंकृतेः ॥ तत्कृतं मितविषम्यं निरवद्यस्य न कचित् ॥ २१ ॥ तथा अयेकांत-काल इत्याह । यत्रेति । कुष्णोऽर्जुनः । अस्त्री धन्त्री । ततस्तत्रापि तिपत् ! पुण्यशारीरवलास्त्रनैपुणशस्त्रदेवसंपत्तावपीत्यर्थः ॥ १५ ॥ नतु कृष्णं कथं कालोऽतिक्रमेदित्यपेक्षायामाह । न द्यस्य श्रीकृष्णस्येत्यंगुल्या निर्दिशति । विधित्सितं कर्तुमिष्टम् । यत् यस्य विधित्सितस्य जिज्ञासया ॥ १६ ॥ इदं सुखादि दैवतन्त्रमीश्वराधीनं व्यवस्य निश्चित्य तस्येश्वरस्यानुविहितोऽनुवर्ती सन् । कर्तिरि क्तः । हे नाथ कुलपरम्परागत स्वामिन् प्रभो समर्थ ! अनाथाः प्रजाः पाहि ॥१७॥ अनुविधेयः परमेश्वरश्च श्रीकृष्ण एवेत्याह । एप एव भगवान्सर्वेश्वरः । यत आद्यः पुमान् । तच कुतः । यतो नारायणः साक्षात् ॥ १८ ॥ तदुपपादयति । अस्येति । अनुभावं प्रभावम् ॥ १९ ॥ त्वमज्ञानाद्यमेवं मन्यसे । मातुलेयं देवक्याः सुतम् । प्रियं प्रीतिविषयम् । मित्रं प्रीति-कर्वारम् । सहत्तममुपकाराननपेच्योपकारकं च । सौहदाद्विश्वासात् । अकरोः कृतवानसि । सचिवं मन्त्रिणम् ॥ २० ॥ नन्त्रीश्वरश्रेत्कथं नीचे सारथ्यादौ प्रवृत्तस्तत्राह । सर्वेति । तत्कृतं नीचो-

क्यामेकमेव कमनीयं यत्तद्वपुर्दधाने रितमेंऽस्तु । कयंभूतं वपुः । तमालवन्नीलो वणों यस्य तत् । प्रातःकालीना रवेः करा इव स्वत एव गौरे पीते वरे निर्मले चांवरे यस्मिस्तत् । अलककुलैरु-पर्यावृतमाननाव्जं यस्मिस्तत् । विजयसखे पार्थमारथो । अनवद्याऽहैतुकी फलाभिसंधिरहिता रितरस्तु ॥३३॥ विजयसखित्वमेवानुवर्णयन् रित प्रार्थयते । युधि युद्धे तुरगाणां ख्ररजम्तुरगरज-स्तेन विधूम्रा धूमरास्ते च ते विष्वक् च इतस्ततश्चलंतः कचाः कुंतलास्तिर्ज लिनं विकीर्ण श्रमवारि स्वेदविद्गुरूपं तेन भक्तवात्सन्यद्योतकेनालंकृतमास्यं यस्य तस्मिन् श्रीकृष्णे ममात्मा मनोऽस्तु रम-तामित्यर्थः । पुनः किंभूते । मदीयैनिशितैस्तीच्णैः शरैभिद्यमाना त्वस्यस्य तस्मिन् । शरैरेव विलसत्त्रुट्यत्कवचं यस्य तस्मिन् ॥ ३४ ॥ किंच । सपदीति । सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत । यावदेत्रिनिरीचेऽहं योद्धकामानविस्थितानिति सख्युरर्जनस्य वचो निशम्य सपदि तत्क्षणमेव स्वपरयोर्वलयोः सैन्ययोर्मध्ये रथं निवेश्य स्थिते पार्थसखे मम रितरस्तु । तत्र स्थित्वा कृतं सख्यं दर्शयति । परस्य दुर्योधनस्य सैनिकानामायुरच्णा कालदृष्टचा हृतविति । असौ द्रोणोऽसौ भीष्मोऽसौ कर्ण इति तत्तत्प्रदर्शनव्याजेन दृष्टचैव सर्वेपामायुराकृष्यार्जनस्य जयं कृतविति ॥ ३५ ॥ न केवलमर्जनस्य सपत्नायुईर्णेनैव जयमावहित्कत्वविद्याहरणेनापीत्याह । व्यवहिता दृरे स्थिता या पृतना सेना तस्या मुखमित्र मुखमप्रे स्थितानभीष्मादीिनरीच्येत्पर्थः ।

विजयसखे रितरस्तु में अनवद्या ॥ ३३ ॥ युधि तुरगरजोविधूप्रविष्वकचलुलितश्रमवार्यलंकतास्ये ॥ मम निशितरारैर्विभिद्यमानत्वि विलसत्कवि उस्तु कृष्ण आत्मा ॥ ३४ ॥ सपदि सिखवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्वलयो रथं निवेश्य ॥ स्थितवित परसैनिकायुरच्णा हतवित पार्थसखे रितर्ममास्तु ॥ ३५ ॥ व्यवहितपृतनामुखं निरीच्य स्वजनवधाद्धिमुखस्य दोषबुद्ध्या ॥ कुमतिमहरदात्मविद्यया यश्चरणरितः परमस्य तस्य मे- अस्तु ॥ ३६ ॥ स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्यः ॥ धृतरथचरणो अथयाचलद्गुर्हरिरिव हंतुमिभं गतोत्तरीयः ॥ ३० ॥ शित-विशिखहतो विशीर्णदंशः क्षतजपरिप्लुत आततायिनो मे ॥ प्रसम्मभिससार मद्रधार्थं स भवतु मे मगवान् गतिर्मुकुंदः ॥ ३८ ॥ विजयरथकुदुंब आततोत्रे धृतहयरशिमनि तिच्छ्वयेक्षणीये ॥ भगवित रितरस्तु मे मुमूर्थोर्यमिह निरीच्य हता गताः सरूपम् ॥ ३९ ॥ लिलतगितविलासवल्य-

स्वजनवधादिमुखस्य निवृत्तस्य । तदुक्तं गीतासु । एवमुक्त्वाऽर्जुनः संख्ये रथोपस्य उपाविशत् । विस्रुज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानस इति ॥ कुमितमहं हंतेत्यादिकुबुद्धिम् ॥ ३६ ॥ मम तु महातमनुग्रहं कृतवानित्याह द्वाभ्याम् । स्विनगममशस्त्र एवाहं साहाय्यमात्रं करिष्यामीत्येवंभृतां स्वप्रतिज्ञां हित्वा श्रीकृष्णं शस्त्रं ग्रहयिष्यामीत्येवंस्पां मत्प्रतिज्ञामृतं सत्यं यथा भवित तथा अधि अधिकां कर्तुं यो रथस्थः सहसैवावतीर्णः सन् योऽभ्ययादिभिष्ठखमधावत् । हमं हंतुं हितः सिंह इव । किभूतः । धृतो रथचरणश्वकं येन सः । तदा च संरंभेण मानुष्यनाद्यविस्मृतेकदरस्थसर्व-भृतभुवनभारेण प्रतिपदं चलद्गुश्चलंती गौः पृथ्वी यस्मात्सः । तेनैव संरंभेण पथि गतं पतितमुत्तरीयं वस्त्रं यस्य स मुकुन्दो मे गतिर्भवत्वित्युत्तरेणान्वयः ॥३७॥ एवं यदाऽभ्ययात्तदा स्मयमानस्यातायिनो धन्विनो मे शितैस्तीच्णैविशिखहितोऽतो विशीर्णदंशो विध्वस्तकवचः क्षतजेन रुधिरेण परिलुप्तो व्याप्तः सन्त्रसभं वलाद्वारयंतमर्जुनमप्यतिकम्य मद्वधार्थमभिससागिममुखं जगाम । एवं यो लोकप्रतीत्याऽर्जुनपक्षपातीव लित्तितो वस्तुतस्तु समैवानुग्रहं कृतवान्यनमद्भक्तेनोक्तं वचो मा मृषाऽस्तिवित्ति । स भगवान्मे गतिर्भवत्वित्रयथः ॥३८॥ तदेवमन्यायरिप भृत्यरक्षाव्यमे कृष्णे रितिमाशास्ते । विजयोऽर्जुनस्तस्य रथ एव कुट्स्वमकृत्यश्रतैरिप रक्षणीयो यस्य तस्मिन् । आतं तोत्रं प्रतोदो येन तस्मिन्। धृताश्च ते हयानां रक्षयः प्रमुदास्ते संति यस्य तस्मिन्। बीह्यादिम्य-

118811

श्रेत्यनकारांतादिप रिव्मशब्दादिनिः। तिच्छिया तथा सारध्यश्रिया ईक्षणीये शोभमाने । मुमूर्योर्मर्तुमिच्छोः। नन्यन्यायविति किमिति रितः प्रार्थ्यतेऽत आह । भगवत्यचित्यैश्वर्ये तदाह । इह युद्धे हताः सर्वे यं निरीच्य सरूपं तत्समानं रूपं गताः प्राप्ता इति दिन्यदृश्चा पश्यन्नाह ॥ ३९ ॥ क्षात्रधर्मेण युष्यमानास्तन्सरूपं प्रापुरित्येतन्न चित्रं यतो मदांधा अपि प्रापुरित्याह । लिलितगतिश्च विलासश्च वल्गुहासादिश्च मंजुगत्यादिभिरात्मीयैस्तदीयैर्वा कल्पित उरुर्मानः पूजा यासां ताः। अत उत्कटेन मदेनांधा विवशाः। अत एव तदेकचित्तत्वेन तस्य कृतं कर्म गोवर्धनोद्धरणादिमनुकृतवत्यो गोपवध्वो यस्य प्रकृति स्वरूपमगन्नगमन् । मकारलोपस्त्वार्षः । किल प्रसिद्धम् । तस्मिन्मे रतिरस्त्विति पूर्वेणैवान्त्रयः ॥ ४० ॥ जगत्पूज्यतामनुस्मरनाह । मुनिगणैर्नुपवर्येश्व संकुले व्याप्तेऽन्तःसद्सि सभामध्ये युधिष्ठिरस्य राजस्ये एपा मुनिगणादीनामीचणीयोऽहो रूपमहो महिमेत्येवमाश्वर्येण विलोकनीयः सन्नर्हणमुपपेदे प्राप । एप जगतापातमा मम इष्टिगोचरो इष्टिविषयः सन्नाविः प्रकटो वर्तते । अहो मे भाग्यमिति भावः ॥ ४१ ॥ सोऽहं कृतार्थोऽस्मीत्याह । तिममजं सम्यगधिगतः प्राप्तोऽस्मि । सम्यक्त्वमाह । विधृतभेदमोहः। हासप्रणयनिरीक्षणकिल्पतोरुमानाः ॥ कृतमनुकृतवत्य उन्मदांधाः प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवध्वः ॥ ४० ॥ मुनिगणनृपवर्यसंकुलेऽन्तःसदिस युधिष्ठिरराजसूय एषाम् ॥ अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृष्टिगोचर एप आविरात्मा ॥ ४१ ॥ तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि धिष्ठितमात्म-किल्पतानाम् ॥ प्रतिदृशमिव नैकथा ऽर्कमेकं समिथगतो ऽस्मि विधूतभेदमोहः ॥ ४२ ॥ सूत उवाच ॥ कृष्ण एवं भग्वति मृनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः ॥ आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्तःश्वास उपारमत् ॥४३॥ संपद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले ॥ सर्वे वभूबुस्ते तृष्णीं वयांसीव दिनात्यये ॥४४॥ तत्र दुंदुभयो नेदुर्देवमानववादिताः ॥ शशंसुः साधवो राज्ञां खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः ॥ ४५ ॥ तस्य निर्हरणादीनि संपरेतस्य भार्मव ॥ युधिष्ठिरः कारियत्वा मुहूर्तं दुःखितोऽभवत् ॥ ४६ ॥ तुष्टुवुर्मुनयो हृष्टाः कृष्णं तद्गुह्यनामिभः ॥ ततस्ते कृष्णहृदयाः स्वाश्रमान्त्रययुः पुनः ॥ ४७ ॥ ततो युधिष्ठिरो गत्वा सहकृष्णो गजाह्वयम् ॥ पितरं सांत्वयामास गांधारीं च तपस्विनीम् ॥ ४८ ॥ पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः ॥ चकार राज्यं धर्नेण पितृपैतामहं विभुः ॥ ४९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कंधे युधिष्ठिरराज्यप्रतंभो नाम नवमो अथायः ॥ ९ ॥ शौनक उवाच ॥ हत्वा स्वरिक्थस्पृध आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः ॥ सहानुजैः प्रत्यवरुद्धभोजनः कथं प्रवृत्तः किमकारषोत्ततः ॥ १॥ तदर्थं भेदस्यौपाधिकत्वमाह । आत्मकल्पितानां स्वयं निर्मितानां शरीरभाजां प्राणिनां हृदि हृदि प्रातहृदयं धिष्टितमधिष्टितमधिष्टाय स्थितमिति यावत् । अकारलोपस्त्वार्पः । नैकधाऽनेकधा । अधिष्ठानभेदादनेकधा भातमित्पर्थः । अत्र दृष्टांतः । सर्वप्राणिनां दशं प्रत्येकसेवार्कमनेकधा प्रतीतिमिवेति ।। ४२ ॥ मनोवाण्दृष्टीनां वृत्तिभिः । परमात्मिन श्रीकृष्णे । अंतरेव विलीनः श्वासो यस्य सः ॥ ४३ ॥ निष्कले निरुपाधौ । संपद्यमानं मिलितमाज्ञायालच्य । वयांसि पश्चिण इव ॥४४॥ देवैर्मानवैश्च वादिताः राज्ञां मध्ये ये साधवोऽनस्यवः ॥४५॥ निर्हरणादीनि दाहसंस्कारादीनि सम्यक्परेतस्य मुक्तस्यापीत्यर्थः ॥ ४६ ॥ तस्य गुझनामिभर्वेदोन्तौः कुष्ण एव हृद्यं येपां ते वृष्णहृद्याः ॥ ४७ ॥ वितरं धृतराष्ट्रम् । तपस्विनीं संतापवतीम् ॥ ४८ ॥ राजा युधिष्ठिरः । अनुमतोऽनुज्ञातः ॥४९ । इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कंधे टीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ दशमे कृतकार्यस्य हस्तिनापुरतो हरेः ॥ स्त्रीिमः संस्त्र्यमानस्य वर्ण्यते द्वारकागमः ॥ १ ॥ राज्यं चकोरेत्युक्तं तत्र पृच्छति-हत्वेति । स्वस्य रिक्थे धने स्पर्धतेस्म ये ते तथा । यदा । स्वरिक्थाय स्पृत्संग्रामा येपामत एव धनादिहरणादाततायिनस्तान्हत्वा ।

प्रत्यवरुद्धभोजनो बंधुवधदुःखेन संकुचितभोगो राज्यलाभेन प्राप्तभोगो वा। कथं राज्ये प्रवृत्तो वा ततः किमकापीत्।। १।। राज्यप्रवृतौ श्रीकृष्णस्य प्रीति पर्यालोच्य प्रवृत्त इत्यारायेनोत्तरमाह। वंशं कुरोः संरोहियत्वा परीक्षिद्रश्चणेन संरोद्धांकुरितं कृत्वा। कथंभूतम्। वंशद्वाग्निनिर्हतं वंश एव द्वो वनं तस्मादुद्भूतो यः क्रोधरूपोऽनिन्स्तेन निर्हतं दग्धम्। निजराज्ये
निवेश्य च।। २।। प्रवृत्तौ हेतुमुक्तवा किमकापीदित्यस्योत्तरमाह। प्रवृत्तं यद्धिज्ञानं परमेश्वराधीनं जगन्न स्वतंत्रियत्येन्त्रं तेन विध्तो विश्रमोऽहं कर्तत्येवंभूतो मोहो यस्य सः। अनुजैरनुवर्तितः सेवितः सन्।अजितः श्रीकृष्ण एवाश्रयो यस्य सः। परिधिः समुद्रस्तत्पर्यन्तां गां पृथ्वीं पालयामास।।३॥ तस्य राज्यमनुवर्णयति। कामिमिति त्रिभिः। मही सर्वकामदोग्धी बभूव। बजान्
गोष्ठानि । ऊधस्वतीरूधस्वत्यः। ऊधः श्रीराशयस्तद्वत्यः। स्थूलोधस इत्यर्थः। सिपिचुरभ्यपिचन् ॥ ४॥ अन्वृतु ऋतावृतौ ॥ ५॥ आधयो मनोच्यथाः। व्याधयो रोगाः। क्लेशाः शीतो-

सूत उवाच ॥ वंशं कुरोर्वशदवाग्निहिंतं संरोहियत्वा भवभावनो हरिः ॥ निवेशियत्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठरं प्रीतमना वभूव ह ॥ २ ॥ निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तं प्रवृत्तविज्ञानिवधूतविश्रमः ॥ शशास गामिंद्र इवाजिताश्रयः परिष्युपांतामनुजानुवर्तितः ॥ ३ ॥ कामं ववर्ष पर्जन्यः सर्वकामदुघा मही ॥ सिपिचुः सम त्रजान्गावः पयसोधस्वतीर्मुदा ॥ ४ ॥ नद्यः समुद्रा गिरयः सवनस्पतिवीरुधः ॥ फलंत्योषधयः सर्वाः काममन्वृतु तस्य वे ॥ ५ ॥ नाधयो व्याधयः क्लेशा देवभूतात्महेतवः ॥ अजातशत्रावभवन् जंतूनां राज्ञि किर्हिचत् ॥ ६ ॥ अपिता हास्तिनपुरे मासान्कितिपयान् हिरः ॥ सुहदां च विशोकाय स्वसुश्र प्रियकाम्यया ॥ ७ ॥ आमंत्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्य तम् ॥ आरुरोह रथं किश्चित्परिष्वकोऽभिवादितः ॥ ८ ॥ सुभद्रा द्रौपदी कुंती विरादतनया तथा ॥ गांधारी घृतराष्ट्रश्च युयुतसुर्गोतिमो यमौ ॥ ९ ॥ वृक्वोदस्थ धोम्यश्च स्त्रियो मत्स्यसुतादयः ॥ न सेहिरे विमुह्यंतो विरहं शार्क्रधन्वनः ॥ १० ॥ सत्संगान्मुक्तदुःसंगो हातुं नोत्सहते बुधः ॥ कीर्त्यमानं यशो यस्य सक्टदाकर्ण्य रोचनम् ॥ ११ ॥ तिस्मन्न्यस्तिधयः पार्थाः सहरन्वरहं कथम् ॥ दर्शनस्पर्शसंलापशयनासनभोजनैः ॥ १२ ॥ सर्वे तेऽनिमि-पेरक्तेस्तमनुद्रुतचेतसः ॥ वीचंतः स्नेहसंबद्धा विचेष्ठस्तत्र तत्र ह ॥ १३ ॥ न्यरुधननुद्रलद्धाष्पमोत्वंठचाहेवकीसुते ॥ निर्यात्यगारान्नोऽभद्रमिति

च्णादिकृताः । दैवं च भृतानि चात्मा च हेतुर्येपामाधिदैविकादीनां ते जंतूनां नाभवन् ॥६॥ इदानीं द्वारकागमनं निरूपियतुमाह । उपित्वेति । स्वसुः सुभद्रायाः ॥७॥ तं युधिष्ठिरम् ॥ ८ ॥ युग्रत्सर्थत्ताप्ता कातः । गौतमः कृपः। यमौ नकुलसहदेवौ ॥ ९ ॥ अन्याश्र स्त्रियः । मत्त्र्यसुतात्तरा तस्याः पुनर्ग्रहणं गर्भरक्षककृष्णिवरहे मोहाधिक्यात् । यद्वा । मत्त्यसुता सत्यवती ॥१०॥ तेषां कृष्णिवरहासहनं कैसुत्यन्यायेनाह । सत्संगादिति द्वाभ्याम् । सतां संगाद्वेतोर्धकः पुत्रादिविषयो दुःसंगो येन सः । सद्भिः कीत्यमानं रुचिकरं यस्य यशः सकुद्प्याकर्ण्य सत्संगं त्यक्तं न शक्नोति ॥ ११ ॥ दर्शनादिभिस्तिस्मन् श्रीकृष्णे न्यस्ता अध्यस्ता धीर्येणां ते ॥ १२ ॥ अत्र एव तमनुद्धतानि गतानि चेतांसि येषां ते ॥ १३ ॥ अगाराश्रिर्याति निर्गच्छिति सति । औत्कंळ्यादासक्तथितश्चाद्वेतोरुद्गलत्सवद्वाष्पमश्च न्यरुंधभन्नेष्वेव स्तंभितवत्यः ।

तत्र हेतुः । अभद्रं नो स्यादमंगलं माभृदित्येतदर्थम् ॥ १४ ॥ मृदंगादयो दश वाद्यभेदाः ॥ १५ ॥ प्रेमवीडास्मितपूर्वकमीक्षणं यासां ताः ॥ १६ ॥ गुडाका निद्रा तस्या ईशो जितनिद्रोऽर्जुनः ॥ १७ ॥ व्यजने चामरे जगृहतुः । मधुपितः श्रीकृष्णः ॥ १८ ॥ सत्याः श्रीकृष्णे तासामव्यभिचारः किन्तु नानुरूपाश्चानुरूपाश्च । निर्गुणस्य परमानंदस्य सुखी भवेत्यादयो नानुरूपा गुणात्मनो मानुष्यनाट्यावतारेऽनुरूपाश्चेत्यर्थः । संधिराषः ॥ १९ ॥ सर्वासां श्रुतीनां मनोहरः । उपनिपदोऽपि मृतिमत्यः सत्यस्तं संजल्पमभ्यनंदिन्नत्यर्थः ॥ २० ॥ तत्र तेजः सींदर्याद्यतिशयेन विस्मिताभ्यः सखीभ्योऽन्याः स्त्रियः कथयंति । नात्र विस्मयः कार्यः। साक्षादीश्चरत्वादस्येति । वा इति चतुर्भिः । वे स्मरणे । किलेति प्रसिद्धचा प्रमाणद्योतकम् । यू एक एवाद्वितीयः पुरुप आसीत्स एवायं श्रीकृष्णः । कुत्रासीत् । अविशेषे आत्मिन निष्प्रपंचे निजस्यरूपे । कदा । अग्रे गुणक्षोभात्पूर्वम् । तथा निश्चि प्रलये च तस्य लक्षणं जगतामात्मिन जीवे निर्मालितात्मिन । निमीलितात्मिनिति स्वस्यान्तिति स्वस्यान्यतं पदम् । जातावेकवचनम् । ईश्चरे ज्ञानरूपेषु जीवेषु सित्स्वत्यर्थः । ननु जीवानां व्रह्मत्वात्वर्थं लयस्त्राह् । सुप्तासु शक्तिषु सतीषु जीवोषाधिभृतसन्त्रादिशक्ति-

स्याद्वांधविश्वयः ॥ १४ ॥ मृदंगरांखभेर्यश्च वीणापणवगोमुखाः ॥ धुंधुर्यानकघंटाद्या नेदुर्दुदुभयस्तथा ॥ १५ ॥ प्रासादशिखरारूढाः कुरुनायों दिदृत्तया ॥ ववृषुः कुसुमैः कृष्णे प्रेमत्रीडास्मितेक्षणाः ॥ १६ ॥ सितातपत्रं जग्राह मुक्तादामित्रभूपितम् ॥ रत्नदंडं गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्य ह ॥ १७ ॥ उद्भवः सात्यिकश्चव व्यजने परमाद्भुते ॥ विकीर्यमाणः कुसुमै रेजे मधुपितः पथि ॥ १८ ॥ अश्र्यंताशिषः सत्यास्तत्र तत्र द्विजेरिताः ॥ नानुरूपानुरूपान्न निर्णुणस्य गुणात्मनः ॥ १९ ॥ अन्योन्यमासीत्संजल्प उत्तमश्चोकचेतसाम् ॥ कोरवेन्द्रपुरस्त्रीणां सर्वश्रुतिमनोहरः ॥२०॥ स वै किलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीदिवशेष आत्मिन ॥ अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्चरे निर्मालितात्मिन्नशि सुप्तशक्तिषु ॥ २१ ॥ स एव भूयो निजवीर्यचोदितां स्वजीवमायां प्रकृतिं सिमृन्नतीम् ॥ अनामरूपात्मिन रूपनामनी विधित्समानोऽन्ससार शास्त्रकृत् ॥ २२ ॥ स वा अयं यत्यदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जितमातरिश्वनः ॥ पश्यति भक्त्युत्किलतामलात्मना नन्वेष सत्त्वं परिमार्ष्टुमईति ॥२३॥ स वा अयं

लय एव जीवलय इत्यर्थः ॥ २१ ॥ तदेवं सुष्टेरादौ प्रलयानंतरं च निष्प्रपंचावस्थानमुक्त्वा सृष्टिप्रलययोर्मध्ये सप्रपंचावस्थानमाहुः । स एवाप्रच्युतस्वरूपस्थितिरेव प्रकृतिमनुससाराधिष्ठित-वान । भूयः पुनः सृष्टिप्रवाहस्यानादित्वात् । कीदशीम् । निजवीर्यचोदितां स्वकालशक्तिप्रेरितां स्वांशभूतानां जीवानां मायां मोहिनीम् । अतएव सिस्चन्ततां स्वध्विन्छतेम् । किमर्थमनुससार । अनामरूपे आत्मिन जीवे रूपनामनी विधातिमच्छन् । उपाधिसृष्ट्या जीवानां भोगायेत्यर्थः । कर्माणि च विधातुं वेदान्कृतवानित्यादुः । शास्कृदिति ॥ २२ ॥ अस्य दर्शनमतिदुर्लभम-स्माभिर्ल्य्यमित्यादुः । स वै अयम् । यस्य पदस्वरूपमंत्रिं वा । निर्जितो मातिरश्चा प्राणो यैः । ह्वस्वत्वपापम् । ते स्रय एव पत्रयंति । केन । भक्तचोत्कलित उत्कंठितोऽमलो य आत्मा बुद्धि-स्तेन । दृश्यते त्वप्रचया बुद्धचे ति श्रुतेः । बुद्धिवैमन्यस्याप्ययमेव हेतुरित्यादुः । ननु हे सिख ! एप एव सन्त्वं बुद्धिं परिमार्व्यु सम्यक् शोधियतुम्हति । न तु योगादय इत्यर्थः । यद्वा । नु अहो एप सन्त्वं ज्ञानं परिमार्व्यु नाश्चितुं दुरगमनेनाप्रत्यक्षीमित्तुं नाहिति । कित्वनेन सहैव गंतव्यिमत्यर्थः ॥ २३ ॥ पुण्यश्लोकतामाद्वः—हे सिख ! यो वेदेषु रहस्यागमेषु च रहस्यनिरूपकैरनुगी- श्रीघरी

37090

2 ।।२०॥

M1 "W 19

तसत्कथः अनुगीताः सत्याः कथा यस्य स एवायम् । गिराप्रप्रकारमाहः । य एक ईश इत्यादि ॥ २४ ॥ एवंभूतस्य नानावतारे कारणमाहुः। यदा हीति।तमोव्याप्ता धीर्येपां ते नृपा यदाऽधर्मेण जीवंति केवलं प्राणान्पुर्णांत तत्र तदैप एव भवाय िश्वद्रत्य सन्वतो विश्वद्रसन्वेन रूपाणि दधद्भगादीनि धत्ते प्रकटयति । युगे युगे तत्तद्वसरे । भगमैश्वर्यम् । सत्ये सत्यप्रतिज्ञत्वम् । ऋतं यथार्थोपदेशकत्वम् । दयां भक्तकृपाम् । यशोऽद्भुतकर्मत्वाम् ॥ २५ ॥ विशेषतः श्रीकृष्णावतारसोभाग्यं वर्णयंति । अहो इति पंचिमः । यशस्मादेप पुरुषोत्तमः श्रियः पतिः स्वजनमना यदोः कुलमंचित पूजयति सत्करोति । अतः श्राध्यतमं तत् । चांकमणेन च मधोर्वनं मथुरां सत्करोत्यतस्तत्पुण्यतमिति । तमवर्थस्याप्यत्यंतातिश्येऽलिमिति । तत्राप्याश्र्ये अहो इत्युक्तम् ॥ २६ ॥ द्वारकां श्राधंते। अहो वतात्याश्र्यम् । कि तत्। कुशस्थली द्वारका । स्वः स्वर्ग उत्कृष्ट इति यश्यशस्तस्य तिरस्करी परिभवकत्री । भ्रवश्च पुण्ययशःकत्री भवति। यद्यतो यत्रत्याः सर्वाः प्रजाः स्वा- नुप्रहेणेपितं प्रोपतम् । स्मितपूर्वकोऽवलोको यस्य तम्। यद्वाऽनुग्रहार्थमिपिर्तामप्टम् । अनुग्रहोपिर्तिमिति पाठे स्वानुग्रहार्थम् पति कृतिवासम् । ऐकपद्यपाठे त्वनुग्रहेणेपितं प्रतिस्मतं तत्पूर्वको-

यद्वा । पारिजातादिप्रियवस्त्वाहरणैः । हृदि स्पृशन्नानंदयन् ॥ ३० ॥ एवंविधा विचित्रा गिरः सिस्मितेन निरीक्तणेनाभिनंदन् स हरिर्यथौ ॥ ३१ ॥ मधुद्विषोऽपि गोपीथाय रक्तणाय स्नेहात्परे-भ्यः शत्रुभ्यः शंकितः सन् प्रायुंक्त । हस्त्यश्वरथपादातं सेनांगं स्याचतुर्विधमित्येवं चतुरंगिणीम् । पृतनां सेनाम् ॥ ३२ ॥ पांडोः कुरुवंशजत्वात्पांडवा अपि कौरवा एव तान् । गरशा

प्रियैरुद्भवादिभिः सह ॥ ३३ ॥ कुरुद्देशांतर्गतमेव । कमोऽत्र न विविद्यतः ॥ ३४ ॥ मरुर्निरुद्को देशः । धन्त्रोऽल्पोदकः । आनर्ताख्यो द्वारकादेशः । स विश्वरुपागात्प्राप्तः । हे भार्गव! मनागीपच्छान्ता वाहा यस्य सः ॥ ३५ ॥ तत्र तत्र देशे तत्रत्यैर्जनैः प्रत्युद्यतानि निवेदितान्यर्हणान्युपायनानि यस्मै सः। सायमपराह्वे । पश्चािद्यां पिवेचमां दिशं भेजे प्राप्तः । तदा च गविष्ठः स्वर्गस्थः स्वर्गे गामुद्कं गतः प्रविष्ठोऽस्तं गत इत्यर्थः । अद्भवो वा एप प्रातरुदैत्यपः सायं प्रविश्वतिति श्रुतेः । यद्वा । तदा सायंकाले जाते रथादवतीर्य गविष्टो भूमौ स्थितस्ततो गां जलाशयं गतः सन्पञ्चाद्दिशं सन्ध्यां भेज उपासितवानित्यर्थः ॥ ३६ ॥ इति श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे टीकायां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ आनतैंः स्त्यमानस्य पुरीं निर्विक्य वंधिभः ॥ एकादशे रतिः सम्यग्याद्वेन्द्रस्य वर्ण्यते ॥ १॥ उत्सर्वेश्चलत्पौरमुदंचद्ध्वजोरणम् ॥ उल्लसद्दनदीपालि स्वपुरं प्रभुराविशत् ॥ २॥ स्वृद्धानस-मृद्धान् । दरवरं पांचजन्यं शंखम् । दध्मौ वादितवान् ॥ १ ॥ स इति । दरः शंखो दाध्मायमानो अगवता आपूर्यमाण उचकाशेऽतिशयेन शुशुभ इत्यन्वयः । कथंभूतो दरः । धवलमुदरं गतान् शौरिः कौरवान्विरहातुरान् ॥ सन्निवर्त्य दृढं स्निग्धान्प्रायात्स्वनगरीं प्रियैः ॥ ३३ ॥ कुरुजांगलपांचालान् शूरसेनान्सयामुनान् ॥ ब्रह्मा-वर्तं कुरुचेत्रं मत्स्यान्सारस्वतानथ ॥ ३४ ॥ मरुधन्वमतिकम्य सौवीराभीरयोः परान् ॥ आनर्त्तान्भार्गवोषागाच्छांतवाहो मनाग्विभुः ॥ ३५ ॥ तत्र तत्र ह तत्रत्यैर्हरिः प्रत्युचतार्हणः ॥ साकः भेजे दिशं पश्चाद्भविष्ठो गां गतस्तदा ॥ ३६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कंधे दशमो ऽध्यायः ॥ १०॥ ॥ स्नुत उवाच ॥ आनर्तान्स उपव्रज्य स्वृद्धान् जनपदान्स्वकान् ॥ दध्मौ दरवरं तेषां विषादं शमयन्तिव ॥ १ ॥ स उचकाशे धवलोदरो दरो ऽप्युरुक-मस्याधरशोणशोणिमा ॥ दाध्मायमानः करकंजसंपुटे यथाञ्जषंडै कल्रहंस उत्स्वनः ॥ २ ॥ तसुपश्रुत्य निनदं जगद्भयभयावहम् ॥ प्रत्युद्ययुः प्रजाः सर्वा भर्तृदर्शनलालसाः ॥ ३ ॥ तत्रोपनीतवलयो रवेदीपिमवादताः ॥ आत्मारामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा ॥ ४ ॥ प्रीत्युत्फुल्लमुखाः प्रोचुई-र्पगद्भवया गिरा ॥ पितरं सर्वसहदमवितारमिवार्भकाः ॥ ५ ॥ नताः स्म ते नाथ सदांत्रिपंकजं विरिंचवैरिंचयसुरेन्द्रवंदितम् ॥ परायणं चेममिहेच्छतां परं न यत्र कालः प्रभवेत्परः प्रभुः ॥६॥ भवाय नस्त्वं भव विश्वभावन त्वमेव माता ५थ सुहत्पितः पिता ॥ त्वं सदुगुरुर्नः परमं च दैवतं यस्यानवृत्त्या कृतिनो वभूविम ॥ ७ ॥ अहो सनाथा भवता सम यद्वयं त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् ॥ प्रेमस्मितस्त्रिग्धनिरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् ॥८॥ यस्य सः। तथाप्युरुवमस्य कृष्णस्याधरस्य यः शोणगुणभतेन शोणिमा यस्य सः। करकंजे करकमले तयोः संपुटे मध्ये वर्तमानः। कथम्रचकाशे अञ्जखंडे रक्तकमलसमूहे कलहंसो राजहंस उत्स्वन उच्चशन्दो यथा तहत् ॥ २ ॥ जगतो यद्भयं तस्य भयावहम् । प्रत्युचयुः प्रत्युच्जम्मः । भर्तुर्दर्शने लालसौत्सुक्यं यासां ताः ॥ ३ ॥ तत्र तस्मिन् श्रीकृष्णे उपनीताः समर्पिता बलय उपायनानि याभिस्ताः । निरपेनेऽपि तस्मिनाद्रेण समर्पांगे दृष्टांतः । रवेदींपामवेति । पितरमर्भका इव तं सर्वसुहृदमवितारं प्रोच्चिरित्युत्तरेणान्वयः । सहत्त्वेनैवावितारं न तु कामेन । अव हेतुः । आत्मारामम् । तत्रापि हेतुः । परमानंदनिजस्बरूपलाभेनैव पूर्णकामम् ॥ ४ ॥ ५ ॥ किमूचुरिति तदाह । नताः स्मेति । विरिचो त्रक्षा । वैरिच्याः सनकादयः । इह संसारे परं चेमिनच्छतां परायणं परमं शरणम् । कुतः परेपां ब्रह्मादीनां प्रभुरिष कार्त्यो यत्र प्रभुनं भवेत् ॥ ६ ॥ अतो भवायोद्भवाय नोऽस्माकं त्वं भव । हे विश्वभावन ! कृतिनः कृतार्था वसूविम जाता वयम् ॥ ७॥

श्रीधरी

27.0 9

12811

कृतार्थत्नमेबाहुः । अहो भवता वयं सनायाः स्म । यद्यस्मात्तव रूपं पश्येम । त्रैविष्टपानामपि दूरे दर्शनं यस्य तत् । देवानामपि दुर्लभदर्शनमित्यर्थः । प्रेम्णा यत्स्मितं तद्युक्तं स्निग्धं निरीक्षणं यस्मिस्तद्दाननं यस्मिस्तद्द्वप्म् । सर्वेषु चांगेषु सौभगं यस्मिस्तत् ॥ ८ ॥ अर्भका इव सकरुणमाहुः । यहिं यदा । भो अंवुजाक्ष । नो भवानिति पाठे न इत्यनादरे पष्टी । अस्माननादृत्यापस-सारापद्दाय जगाम । कुरून्द्दस्तिनापुरम् । मधून्मथुरां वा । तत्र तदा रिवं विना आंध्याद्दणोर्यथेकोऽपि क्षणोऽन्दकोटिशितमो भवेदेवं तव नस्त्वदीयानामस्माकप्रपीत्यर्थः ॥९॥ इति चैवंविधा अन्याश्रोचारिता वाचः शृण्यन् दृष्ट्या सामिनंदनावलोकेनानुग्रहं कुर्वन् पुरीं द्वारकां प्राविशत् ॥१०॥ तां द्वारकां स्तौति पंविमः । स्वतुल्यवलैर्मधुभोजादिभिर्गुसां रिचताम् ॥११॥ सर्वेष्यतुषु सर्वे विभवाः पुष्पादिसंपदो येपां ते पुण्यवृक्षा लताश्रमा लतामंडपाश्र येषु तैरुद्यानादिभिर्युता ये पद्याकराः सरांसि तैः श्री शोभा यस्यां ताम् । उद्यानं फलप्रधानम् । उपवनं पुष्पप्रधानम् । अरामः क्रीडार्थं वनम् ॥१२॥ गोपुरं पुरद्वारम् । द्वारं गृहद्वारम् । कृतानि कौतुकेनोत्सवेन तोरणानि यस्यां ताम् । गरुडादिचिद्वांकिता ध्वजा जयप्रद्यंत्रांकिताः पताकाः । वित्राणां ध्वजान

यहाँ बुक्षापससार भो भवान्कुरूनमञ्ज्वाञ्य सुह हि हक्षया ॥ तत्राब्दको टिप्रतिमः क्षणो भवेद्रविं विना ज्ल्णोरिव नस्तवाच्युत ॥ ९ ॥ इति चोदी-रिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः ॥ शृण्वानो जनुप्रहं दृष्टचा वितन्वन्प्राविशत्पुरीम् ॥ १०॥ मधुभो जदशाहाँ हिंकु कुरांधक वृण्णिभः ॥ आत्मतुल्यवलै प्रीतं नागै भोंगवती मिव ॥ ११॥ सर्वर्त्त विभवपुण्य वृक्षलताश्रमेः ॥ उद्यानोपवनारामे वृत्तपद्माकर श्रियम् ॥ १२॥ गोपुर द्वारमार्गेषु कृतकौ तुकतोरणाम् ॥ वित्रध्वजपताका प्रेरेतः प्रतिहतातपाम् ॥ १३॥ संमार्जितमहामार्गरथ्यापणक चत्वराम् ॥ सिक्तां गंधजलै रुक्षां फलपुष्पाक्षतां कुरैः ॥ १४ ॥ द्वारि द्वारि गृहाणां च दृष्यक्षतफ लेखुभिः ॥ अलंकु तां पूर्णकुं भैर्वलिभिष्ठपदीपकैः ॥ १५॥ निशम्य प्रेष्ठमायांतं वसुदेवो महामनाः ॥ अक्रूश्योयसेनश्र रामश्राद्धतिविक्रमः ॥ १६ ॥ प्रद्युन्मश्रारुदेष्णश्र सांवो जांववती सुतः ॥ प्रर्हर्षवेगोच्छिरातश्यनासनभो जनाः ॥ १७॥ वारणेंद्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणेः ससुमंगलः ॥ रासत्त्रप्रितनादेन ब्रह्मवोषेण चाहताः ॥ १८ ॥ प्रत्युनुम् रथेईष्टाः प्रणयागतसाध्वसाः ॥ वारमुख्याश्र शतशो यानैस्तहर्शनो स्तुकाः ॥ लस्तिक्षेत्रक्षस्तिकपोल्यदनश्रियः ॥ १९ ॥ नटनर्तकगंधर्वाः सृतमागध्यंदिनः ॥ गायंति चोत्तमश्लोकचरितान्यद्भुतानि च ॥ २० ॥ भगवांस्तत्र

पताकानामग्रैरंतः प्रतिहत आतपो यस्यां ताम् ॥१३॥ संमाजितानि निःसारितरजस्कानि महामार्गादीनि यस्यां ताम्। महामार्गा राजमार्गाः। रथ्या इतरमार्गाः। आपणकाः पण्यवीथयः। चत्वराण्यं-गणानि । फलादिभिस्सामवकीर्णाम् ॥१४॥१५॥ प्रेष्ठमंतरात्मानमायांतं निशम्य श्रुत्वा वसुदेवादयः प्रत्युक्तग्मिरित चतुर्थेनान्वयः ॥१६॥ प्रहर्पवेगेनोच्छशितान्युद्धांचितानि शयनादीति यस्ते । शश प्रतिगती ॥१७॥ वारणेंद्रं मंगलार्थं पुरतः कृत्वा । ससुमंगलैः ससुमंगलं पुष्पादि तद्युक्तपाणिभिः । ब्रह्मघोपो मंत्रपाटः ॥१८॥ प्रणयेन स्नेहेनागतं साध्वसं संप्रमो येपां ते । वारमुख्या नटादयश्च प्रत्युक्जग्मः । लसत्कुण्डलैनिर्भातानि यानि कपोलानि तैर्वदनेषु श्रीः शोभा यासां ताः । वारमुख्या नर्तक्यो वेश्या इति यावत् ॥१९॥ अद्भुतानि चेति चकारस्य वंदिनश्चेत्यन्वयः। नटा नवरसाभिनयचतुराः। तालाद्यनुसारेण नृत्यंतो नर्तकाः। गन्धर्वा गायकाः। सताः पौराणिकाः शोका मागधा वंश्वसंकाः। वंदिनस्त्वमलप्रज्ञाः प्रस्तावसदृशोक्तयः ॥ ते सर्वे गायित

4

॥२२॥

चैत्यन्वयः । उत्तमश्लोकस्याद्भुतानि चित्राणि भक्तवात्सल्यादीनि ॥२०॥ यथाविधि यैः सह यथोचितं तैस्तथा समागमं कृत्वा । सर्वेषां मानमाद्धे कृतवानित्यर्थः ॥२१॥ नदाह—प्रह्लेति । प्रह्लं प्रारसा नितः । अभिवादनं वाचा नितः । आश्वास्याभयं दस्ता । श्वपाकानभिन्याप्य वरेग्भीष्टदानेश्च मानं कृतवान् ॥ २२ ॥ अन्येश्च वंदिशिश्च ॥ २३ ॥ हे विप्र शौनक । यस्येक्षणेन महाजुत्सवो यासां ताः ॥ २४ ॥ यद्यसान्त्रियं सदाऽच्युतं निरीक्षमाणानामिष हशो नैव तृष्यंत्यत आरुरुहुः । कथंभूतम् । श्रियः शोभाया धाम स्थानमंगं यस्य तस् ॥ २५ ॥ एतदेवाभिनयेनाह । श्रियो लक्ष्मया यस्योरो वक्षो निवासः । यस्य मुखं सर्वप्राणिनां हशां सौंदर्यामृतपानाय पात्रम् । यस्य वाहवो लोकपालानां निवासः । सारं श्रीकृष्णं गायंतीति सारंगा मक्तास्तेषां यस्य पदांबुजं निवासः । तं निरीक्षमाणानां हश इति पूर्वेणान्वयः ॥२६॥ सितैरातपत्रव्यजनेरुपस्कृतो मंडितः । अर्कश्चोद्धपो नक्षत्रसहितश्चंद्रश्च चापमिद्रधनुश्च वैद्यतं विद्यत्तेत्रश्च वैद्यतं विद्यत्तेत्रश्च विद्यत्तेत्रस्य विद्यत्तेत्रस्य विद्यत्तेत्रस्य विद्यत्तेत्रस्य विद्यत्तेत्रस्य विद्यत्तेत्रस्य विद्यत्तेत्रस्य विद्यत्तेत्रस्य विद्यत्तेत्रस्य विद्यत्ते । यस्य विद्यत्ते । विद्यत्तेत्रस्य विद्यत्ते । यस्य विद्यत्ते । यस्य विद्यत्ते । विद्यते । विद्यत्ते ।

बंधूनां पौराणामनुवर्तिनाम् ॥ यथाविध्युपसंगम्य सर्वेषां मानमाद्धे ॥ २१ ॥ प्रह्माभवादनाश्वेषकरस्पर्शस्मितेक्षणैः ॥ आश्वास्य चाश्वपाकेम्यो वरिश्वाभिमतैर्विभुः ॥ २२ ॥ स्वयं च गुरुभिर्विभैः सदारैः स्थिवरैरिपि ॥ आशीभिर्युज्मानोऽन्यैर्वदिभिश्वाविशातपुरम् ॥ २३ ॥ राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकायाः कुळिस्यः ॥ हम्याण्यारुरहुर्विष्ठ तदीक्षणमहोत्सवाः ॥ २८ ॥ नित्यं निरीक्षमाणानां यदिष द्वारकोकसाम् ॥ न वितृप्यंति हि हशाः श्रियो धामांगमन्युतम् ॥ २५ ॥ श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दृशाम् ॥ वाह्वो छोकपाछानां सारंगाणां पदांयुजम् ॥ २६ ॥ सितातपत्रव्यजनेरुपस्कृतः प्रसूनवर्षेरिभवर्षितः पथि ॥ पिशंगवासा वनमाळ्या वभौ घनो यथाऽकोंडुपचापवेद्युतैः ॥ २० ॥ पविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिष्वक्तः स्वमातृभिः ॥ ववंद शिरसा सप्त देवकीप्रमुखा मुदा ॥ २८ ॥ ताः पुत्रमंकप्रारोप्य स्नेहस्नुतपयोधराः ॥ हर्षविह्विष्ठितात्मानः सिषिचुन्तंत्रजेजेतेः ॥ २९ ॥ अथाविशतस्वभवनं सर्वकाममनुत्तसम् ॥ प्रासादा यत्र पत्नीनां सहस्राणि च पोटश ॥ ३० ॥ पत्न्यः पतिं प्राप्य गृहानुपागतं विळोक्य संजातमनोमहोत्सवाः ॥ उत्तस्थुरारात्सहसासनाशयात्साकं व्रतिर्वीडितळोचनाननाः ॥ ३१ ॥ तमात्मजेर्दिष्टिभिरंतरात्मना दुरतिभावाः

बस्धभयतश्रंद्रौ सर्वतो नक्षत्राणि मध्ये च मिलितं चापद्वयं स्थिरं विद्युत्तेज्ञ्च यदि भवेत्तिहि स वनो यथा भाति तथा हरिर्वभावित्वर्थः ॥२०॥ देवकीप्रमुखाः सप्त ववंद इति मात्सीदर्यादादरिव-शेपज्ञापनार्थमुक्तम् । अष्टादशापि वसुदेवभायां मातृतुन्यत्वाक्षनमस्कृता एव ॥ २८ ॥ नेत्रजैर्ज्ञर्हपिश्रुभिः ॥२९॥ स्वगृहप्रवेशमाह । अथेति । सहस्राणि च पोडशेति चकारादष्टोत्तरश्रताधिका-नीति ज्ञेयम् ॥३०॥ प्रेप्य देशान्तरे उपित्वा । आराद्द्रादेव विलोक्य संजातो सनसि महोत्सवो यासां ताः । आसनादाशयाच । आसनाहेहेनोत्तरस्थः । आश्रयोऽन्तःकरणं तस्माद्यात्मनोत्तस्थः । श्रीकृष्णेनात्मनः संश्लेपेऽन्तःकरणव्यवधानमपि ता नासहंतेत्यर्थः । श्रीडितानि लोचनान्यात्मनानि च यासां ताः । अपांगरेव वीक्षणाद्त्रीहितलोचना अवनतम्रस्यत्वाद्वीहिताननाः साकं व्रतेरि-ति हास्यक्रीडावर्जनादिनियमा अपि ताभ्य उत्तरस्थुत्त्वर्थः । धृतव्रता एवोत्तर्श्यरिति वा । व्रतानि च याज्ञवन्वयेनोक्तानि—क्रीडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदर्शनम् । हास्यं परगृहे यानं त्यजे-त्वीपितमर्ज्ञकेति ॥ ३१ ॥ आयांतं नं पति दर्शनात्पूर्वमात्मना युद्ध्यांतर्ह्दये परिरेभिरे। ततो दृष्टिभिस्ततः समीपमागतमात्मजैः पुत्रगृहीतकंठमालिंगयंत्य इव स्वयमालिंगितवत्य इत्यर्थः। अत्र श्रीधरी

अ०११

सररा

Ď

हेतुः । दुरंतभावा गंभीराभिप्रायाः । तदा च तासां नेत्रयोर्निरुद्धमप्यंचु वाष्पं वैक्कन्याद्वेवश्यादास्त्रदीपरसुस्ताव । अत एव धेर्यहान्या विलिज्जतीनाम् । हे भृगुवर्य ! चित्रं शृण्विति ॥ ३२ ॥ पार्श्वगतः समीपस्थस्तत्रापि रहोगत एकांते प्रवर्तते स्म । पदे पदे प्रतिक्षणं नवं नवसेव । अत्र केष्ठुत्यन्यायः का विरस्तेतिति । चला चंचलस्त्रसावािष ॥ ३३ ॥ उक्तं श्रीकृष्णचिरतं संक्षिप्याह— एविमिति द्वाभ्याम् । क्षितेर्माराय जन्म येपाम् । अक्षौहिणीिमः कृत्वा परिवृत्तं सर्वतः प्रसृतं तेजः प्रभावो येपाम् । क्षसतो वायुर्वेणूनामन्योन्यसंवर्षेणानलं विधाय मिथोदाहेन यथोपशाम्यति तद्वत् ॥ ३४ ॥ स्त्रीरत्नकृदस्य उत्तमस्त्रीकदंवस्यः ॥ ३५ ॥ नन्वेवं स्त्रीसंगादिभिः संसारप्रतितेः कथं भगवानवतीर्ण इत्युच्यते तत्राह— उद्दामेति द्वाभ्याम् । यासाम्रदामो गंभीरो यो मावोऽभि-पद्वा । स्वर्यते विश्वास्य प्रमुत्ते स्वर्यते विद्यास्य । यासाम्रदामो गंभीरो यो मावोऽभि-पद्वा । भगवतो मोहिनीरूपेण महेशोऽपि मोहित एवमेताथ ताद्दिवलासा एवेति तथोक्तम् । ताः कुहकैः कपटैर्विभ्रमीर्यस्येद्रियं मनो विमथितुं क्षोभियतुं न शेकुर्न शक्ताः । अथवा निहतस्तािद्वतो

परिरेभिरे पितम् ॥ निरुद्धमप्यासवदं नेत्रयोर्विल्डिजतीनां भृगुवर्य वैक्कवात् ॥ ३२ ॥ यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहोगतस्तथापि तस्यांव्रियुगं नवं नवम् ॥ पदे पदे का विरमेत तत्पदाबलाऽपि यच्छीर्न जहाति किंचित् ॥ ३३ ॥ एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मनामक्षौहिणीभिः परिवृत्ततेजसाम् ॥ विधाय वैरं यसनो यथानलं मिथो वधेनोपरतो निरायुधः ॥ ३८ ॥ स एव नरलोकेऽस्मिन्नवतीर्णः स्वमायया ॥ रेमे स्नीरत्नकृटस्थो भगवान् पाकृतो यथा ॥ ३५ ॥ उहामभाविष्युनामलवल्गुहासवीडावलोकनिहतो मदनोऽपि यासाम् ॥ संमुह्य चापमजहात्पमदोत्तभास्ता यस्येद्रियं विमिष्युं कुहकेर्न शेक्वः ॥ ३६ ॥ तमयं मन्यते लोको ह्यसंगमपि संगिनम् ॥ आत्मोपम्येन मनुजं व्याप्णवानं यतोऽन्वधः ॥ ३० ॥ एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः ॥ न युज्यते सदात्मस्थैर्यथा बुद्धिस्तदाश्रया ॥ ३८ ॥ तं मेनिरेऽवला मूढाः स्नेणं चानुव्रतं रहः ॥ अप्रमाणविदो भर्तुरी- अप्रत्यो यथा ॥ ३९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्वधे श्रीकृष्णद्वारकाप्रयेशो नामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ शौनक उवाच ॥ अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीष्णोरुतेजसा ॥ उत्तराया हतो गर्भ ईशेनाजीवितः पुनः ॥ १ ॥ तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माण च महात्मनः ॥ निधनं

मदनोऽपि जगिहिजयी संमुद्य तत्तरकर्तव्यतामृदः संश्रापं धनुर्लज्जयाऽजहाज्जही । ताश्र प्रमदोत्तमाः कामविजियिन्योऽपीत्यादि पूर्ववत्।। ३६ ॥ तं श्रीकृष्णमयं प्राकृतो लोक आत्मौपम्येन स्वसाहश्येन संगिनं मनुजं मन्यते । अत्र हेतुः । व्यापृण्वानं व्याप्रियमाणम् । यतोऽयमवुधोऽतत्त्वज्ञः ॥ ३७ ॥ कृत इत्यपेक्षायामैश्वर्यलक्षणमाह । एतदिति । ईशस्येशनसृश्ययं नामैतदेव । कि
तत् । प्रकृतिस्थोऽपि तस्या गुणैः सुखदुःखादिभिः सदा न युज्यत इति यत् । यथात्मस्थैरानंदादिभिरात्माश्रयापि युद्धिनं युज्यते तहत् । वेधम्ये दृशते वा । आत्मस्थैः रात्ताश्रकाशादिभितस्य तत्त्वं न जानंतीत्याह । तं स्रेणमात्मवद्यं रह एकातेऽनुव्रतमनुसृतं च मेनिरे । भर्तुरप्रमाणविदः प्रमाणिमयत्तां महिमानमजानंत्य इत्यर्थः । ईश्वरं चेत्रज्ञं मतयोऽहंशत्त्रयो यथा स्वाधीनं स्वधर्मयोगिनं मन्यंते तहत् । यहा । यथा यथा तासां मतयः कल्पनास्तथा तथा तमीश्वरं स्रेणादिरूपं मेनिर इत्यर्थः ॥ ३९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथममस्कंचे टीकायामेका-

कृत =

11२३॥

दशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ पुरोक्तं यत्प्रसंगाय द्रीणिदंडादि विस्तरात् ॥ द्वादशे तु तदेवाथ परीक्षिज्जन्म वर्ण्यते ॥ १ ॥ परीक्षितोऽथ राजपेर्जन्म कर्म विलायनम् ॥ संस्थां च पांडपुत्राणां वच्ये कृष्णकथोदयमिति प्रतिज्ञाय पांडवानां राज्यस्थितिरुपोढातरूपा सप्रसंगं सप्तमाध्यायमारभ्य निरूपिता । इदानीमौपोद्धातिकमुक्तानुवादपूर्वकं पृच्छति । अवत्थरम्नेति । उपसृष्टेन विसृष्टेन । तस्य जन्मादि बृदीत्युत्तरेणान्त्रयः ॥ १ ॥ स परीक्षित् । प्रत्य देहं त्यक्त्वा ॥ २ ॥ प्रार्थये नत्वाज्ञापयामीत्याह । गदितुं यदि मन्यसेऽनुग्रहेण ति वृद्दीति । यस्य ज्ञानमदाच्छुक इति अवणे-च्छायां कारणम् ॥३॥ निस्पृहस्यापि राज्ञः श्रीकृष्णानुग्रहात्ताद्वयौत्रः समजनीति वक्तुं तस्य श्रीकृष्णो भक्त्युद्रेकमाह । अपीष्ठदिति त्रिभिः । पित्वदपीपलत्पालयामास ॥४॥ क्रतवस्तदुपार्जिता लोकाश्रा ॥ ५ ॥ सुरस्याहीः सुराणां स्पृहणीयास्ते संपदादयः कामा विषया राज्ञः किं मुदं प्रीतिमधिज्ञहुः कृतवंत इत्यर्थः । अत्र हेतुः । मुक्तुंदे एव मनो यस्येति। क्षुधितस्याचे कमनसो यथेतरे सक्चं-दिनादयो न कुर्वन्ति तद्वत्॥६॥ प्रस्ततमाह । मातुरिति । स परीक्षित् ॥७॥ प्रत्यस्यतम् । एत्रस्यति । त्रीवि । स परीक्षित् ॥७॥ प्रत्यस्यतम् । एत्रिक्षित् तम् । विवादमाति । स परीक्षित् । । ।। प्रत्यस्यतम् । ।। ।। प्रस्तुतमाह । मातुरिति । स परीक्षित् ।। ।। प्रत्यस्यतम् । प्रस्वानि । विवादमाति । स परीक्षित् ।। ।। ।। प्रत्यस्यतम् । ।। वृद्धिति । स परीक्षित् ।। ।। ।। प्रत्यस्यतम् ।

च यथवासीत्स प्रेत्य गतवान्यथा ॥ २ ॥ तिददं श्रोतुमिच्छामि गदितुं यदि मन्यसे ॥ वृहि नः श्रहधानानां यस्य ज्ञानमदाच्छुकः ॥ ३ ॥ सृत छवाच ॥ अपीपलद्धर्मराजः पितृवद्रंजयन्त्रजाः ॥ निस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादाञ्जसेवया ॥ ४ ॥ संपदः कतवो लोका महिषी भातरो मही ॥ जबुद्धोपाधिपत्यं च यशश्र त्रिदिवं गतम् ॥ ५ ॥ किं ते कामाः सुरस्याहां मुकुंदमनसो द्विजाः ॥ अधिजहुर्मुदं राज्ञः सुधितस्य यथेतरे ॥ ६ ॥ मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनंदन ॥ ददर्श पुरुषं कंविह्द्यमानोऽस्रतेजसा ॥ ७ ॥ अंगुष्ठमात्रममलं स्फुरत्पुरत्योलिनम् ॥ अपीच्यदर्शनं स्थामं तिहद्याससमच्युतम् ॥ ८ ॥ श्रीमदीर्घवतुर्वाहुं तक्षकांचनकुंडलस् ॥ क्षतज्ञात्वं गदापाणिमात्मनः सर्वतो दिशम् ॥ परिभ्रमंतमुल्कामां श्रामयंतं गदां मुहुः ॥ ९ ॥ अस्रतेजः स्वगदया नीहारिमव गोपितः ॥ विधमंतं संनिकर्षे पर्यक्षित क इत्यसो ॥ १० ॥ विध्य तदसेयात्मा भगवान्धमंगुव्यिसुः ॥ भिपतो दशमास्यस्य तत्रैवांतर्दधे हिरः ॥ ११ ॥ ततः सर्वगुणोदकें सानुक्ल्लग्रहोदये ॥ जज्ञे वंशधरः पांडोर्भूयः पांडिरिवौजसा ॥ १२ ॥ तस्य प्रीतमना राजा विभेधौंभ्यकृपादिभिः ॥ जातकं कारमायास वाचियत्वा च मंगलम् ॥ १३ ॥ हिरण्यं गां महीं प्रामान्हस्त्यथा-

तिंद्रद्वाससी यस्येति क्यामिति च पदाभ्यां विद्युद्धक्तमेघोपमा सचिता । अच्युतमविकारम् ॥ ८ ॥ तप्तं दाहोत्तीर्णं यत्कांचनं तन्मये कुंडले यस्य । क्षतजाक्षं संरंभादत्यारक्तनेत्रम् ॥ ९ ॥ अस्रतेजो विधमंतं विनाशयंतम् । नीहारं हिमं गोपितः सूर्य इव । सिन्नकर्षे समीपे ददर्श । दृष्ट्वा चासौ क इति पर्यक्षत वितिकितवान् ॥ १० ॥ अस्रयातमा कथं तिद्वपृतवानित्यवितर्म्यक्ष्यः । धर्मं गोपायतीति धर्मगुप् । यद्वा । धर्मं गोपायतीति धर्मगुप् राजानस्तत्प्रभुस्तेपामिप पालकत्वात् । दशमासपिरच्छेद्यस्य तस्य मिपतः पक्ष्यतो यत्र दृष्टस्तत्रैवांतिहितो न त्वन्यत्र गतः । यतो विभ्रः सर्वगतः ॥ ११ ॥ उदर्क उत्तरफलम् । सर्वगुणानामुत्तराधिक्यस्चके लग्ने । तत्र हेतः । अनुक्लेरन्यैग्रहैः सहितानां शुप्रग्रहाणामुद्यो यस्मिन् ॥ १२ ॥ जातकं जातकर्म । मंगलं पुण्याहम् ॥१३ ॥ वरान् श्रेष्ठान् स्वसं शोभनमन्तं च । तीर्थविद्दानकालज्ञः । यावन्न च्छिद्यते नालं तावन्नाप्नोति स्तकस् । छिन्ने नाले ततः पक्ष्यात्मतः तु विधीयत इति वचनात्ततः

श्रीधरो

अ०१२

गारशा

15

पूर्वं प्रादात् । आमार्यं वा । प्रजातीर्थे पुत्रोत्पत्तिपुण्यकाले । पुत्रे जाते व्यतीपाते दत्तं भवति चाक्षयमिति स्मृतेः । देवाश्च पितरव्यैव पुत्रे जाते द्विजन्मनाम् । आयान्ति हि नृपश्रेष्ठ पुण्याहिमिति चात्रुयन्त्रिति च ॥ १४ ॥ हे पौरवर्षम ! कुरुणां कुरुवंश्यानां शुक्के शुद्धेऽस्मिन्प्रजातन्तौ दैवेन कथम्भूतेनाप्रतिघातेन दुर्वारेण संस्थां नाशमुपेयुपि गते सित वोऽनुग्रहार्थाय यस्मात्प्रभवनशीलेन श्रीविष्णुना रातो दत्तस्तस्माल्लोके विष्णुरात इति नाम्ना भविष्यति। महाभागवतश्र गुणैश्र महान् भविष्यति। नात्र सन्देह इति तं राजानं ब्राह्मणा ऊचुरिति त्रयाणामन्वयः ॥ १५ ॥ १६ ॥ ॥ १७ ॥ महाभागवतो भविष्यतीत्युक्ते हृष्टः पृच्छति । अपिस्वित्किस्कित् । साधुवादेन यशसा सत्कीत्या चानुवर्तिता भविष्यतीति पूर्वस्यैवातः परमप्यनुपङ्गः ॥ १८ ॥ प्रजानामविता स्थकः । मानवो मनोः पुत्रो ब्राह्मणेषु हितः सत्यप्रतिज्ञश्च श्रीरामो यथा ॥१९॥ उशीनरदेशाधिपतिः शिविर्येन स्वमांसं क्येनाय दत्त्वा शरणागतः कपोतो रक्षितः । स्वानां ज्ञातीनां यज्यनां त्रृपतिर्वरान् ॥ प्रादात्स्वत्रं च विष्रेभ्यः प्रजातीर्थे स तीर्थवित् ॥ १४ ॥ तमूचुर्वाह्मणास्तुष्टा राजानं प्रश्रयान्वितस् ॥ एव ह्यस्मिन्प्रजातन्ती कुरूणां पौरवर्षम ॥ १५ ॥ दैवेनाप्रतिघातेन शुक्के संस्थामुपेयूषि ॥ रातो वोऽन्यहार्थाय विष्णुना प्रमविष्णुना ॥ १६ ॥ तस्मानाम्ना विष्णुरात इति लोके बृहच्छवाः ॥ भविष्यति न सन्देहो महामागवतौ महान् ॥ १७ ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ अप्येष वंश्यान्राजपीन्पुण्यश्लोकान्महात्मनः ॥ अनु-वर्तिता स्विद्यशसा साधुवादेन सत्तमाः ॥ १८ ॥ त्राह्मणा ऊचुः ॥ पार्थ प्रजाविता साक्षादिच्वांकुरिव मानवः ॥ त्रह्मण्यः सत्यसन्धश्च रामो दाशरियर्थथा ॥ १९ ॥ एष दाता शरण्यश्च यथा ह्यौशीनरः शिविः ॥ यशो वितनिता स्वानां दौष्यन्तिरिव यज्वनाम् ॥ २० ॥ धन्विनामग्रणी-रेष तुल्यश्रार्जुनयोर्क्रयोः ॥ हुताश इव दुर्धर्पः समुद्र इव दुस्तरः ॥ २१ ॥ मृगेन्द्र इव विकान्तो निषेव्यो हिमवानिव ॥ तितिचुर्वसुधेवासौ सहिष्णुः पितराविव ॥ २२ ॥ पितामहसमः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः ॥ आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः ॥ २३ ॥ सर्वसद्गुणमाहात्म्य एप कृष्ण-मनुत्रतः ॥ रन्तिदेव इवोदारो ययातिरिव धार्मिकः ॥ २४ ॥ धृत्या विष्ठसमः कृष्णे प्रह्वाद इव सदुग्रहः ॥ आहर्त्तैपो अधेमधानां बृद्धानां पर्युपासकः ॥ २५ ॥ राजपींणां जनियता शास्ता चोत्पथगामिनाम् ॥ निम्नहीता कलेरेष भुवो धर्मस्य कारणात् ॥ २६ ॥ तत्त्वकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रो-पसर्जितात् ॥ प्रपत्स्यत अपश्रत्य मुक्तसङ्गः पदं हरेः ॥ २७ ॥ जिज्ञासितात्मयाथात्म्यो मुनेव्यसिसुतादसौ ॥ हित्वेदं नृप गङ्गायां यास्यत्यद्धाऽकुतो-मयम् ॥ २८ ॥ इति राज्ञ उपादिश्य विषा जातककोविदाः ॥ लब्धोपचितयः सर्वे प्रतिजग्मः स्वकानगृहान् ॥ २९ ॥ स एष लोकविख्यातः च यशोविस्तारको दौष्यन्तिर्भरत इव ॥ २० ॥ अर्जुनयोः पार्थकार्तवीर्ययोः ॥२१॥ हिमवानिव सतां निपेन्योऽनन्यगतिकत्वेन वसुधेव तितित्तुः क्षन्ता । प्रीत्या मातापितराविव सहिष्णुः ॥ २२ ॥ पितामहो ब्रह्मा तेन समः । साम्ये समत्वे । रमाश्रयो दृतिः ॥ २३ ॥ सर्वैः सद्गुणैर्माहात्म्यं यत्तिसन् । श्रीकृष्णतुल्यः ॥ २४ ॥ धृत्या धेर्येण । सद्ग्रहः सन्भद्रो ग्रहोऽभिनिवेशो यस्य सः । आहर्ता कर्ता ॥ २५ ॥ राजर्पीणां जनमेजयादीनाम् ॥ २६ ॥ द्विजपुत्रेण प्रेरितात्तक्षकादात्मनो मृत्युगुपश्रत्य विरक्तः सन्हरेः पदं प्रपत्स्यते भिजव्यति ॥२७॥ ततश्च जिज्ञासित-मात्मनो याथात्म्यं येन सः । इदं शारीरं गङ्गायां हित्वाऽकृतोभयं पदं यास्यति ।। अद्भा निश्चयेन ॥२८॥ लब्धापचितिः पूजा यैस्ते ॥२९॥ परीक्षिदिति नाम निर्विक्ति । स एप इति । यद्य-

स्मात्त्रश्चः समर्थः सन्गर्भे दृष्टं पुरुपमनुष्यायित्रह दृश्यमानेषु नरेषु मध्ये सर्वमपि नरं परीक्षेतायमसौ भवेन्नो वेति विचारयेदतः परीक्षिदिति विख्यातः । पूर्वदृष्टमिति वा पाठः । तदा मातृगर्भे पूर्वे दृष्टमित्यर्थः ॥३०॥ शुक्के शुक्कपचे स प्रसिद्ध उडुपोऽन्वहं यथा काष्ठाभिः पश्चदशकलाभिरापूर्यमाणो वर्धते एवं पितृभिर्युधिष्ठिरादिभिः कामैश्रतुःपृष्टिकलाभिश्रापूर्यमाणो वर्धे ॥ ३१ ॥ पूर्वमपकृष्योक्तानश्वमेघान्स्वावसरे सप्रकारं कथयेति । ज्ञातिद्रोहस्य हानेच्छया यच्यमाणः करदंडयोरन्यत्र ताभ्यां विना लब्धधनो दध्यौ चितयामास । करदंडजस्य परिजनभरणमात्रोपक्षीण-त्वात् ॥ ३२ ॥ प्रहीणं मरुत्तस्य यझे त्यक्तं सुवर्णपात्रादिकमानीतवंतः ॥३३॥ संभृतसंभारः संपादितयङ्गोपकरणः । भीतो ज्ञातिद्रोहात् ॥३४-३६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कंधे भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ निर्ममो धृतराष्ट्रस्य विदुरोक्त्या त्रयोदशे ॥ उक्तः पौत्राभिषेकेण वक्तुं राज्ञो महापथम्॥१॥ इदानीं परीक्षितः कलिनिग्रहादिकर्माणि कथयिष्यन्त्रिदु-

परीचिदिति यत्त्रभुः ॥ गर्भदृष्टमनुध्यायन् परीचेत नरेष्विह ॥ ३० ॥ स राजपुत्रो ववृध आशु शुक्क इवोडुपः ॥ आपूर्यमाणः पितृषिः काष्ठा-भिरिव सो उन्वहम् ॥ ३१ ॥ यद्यमाणो अथमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहासया ॥ राजा उलब्धधनो दध्यावन्यत्र करदण्डयोः ॥३२॥ तद्धिपेतमालद्य आत-रोऽच्युतचोदिताः ॥ धनं प्रहीणमाजहुरुदीच्यां दिशि अूरिशः ॥३३॥ तेन सम्भृतसम्भारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ वाजिमेधैस्त्रिनिर्भीतो यज्ञैः समय-जद्धरिष् ॥३४॥ आहूतो भगवान् राज्ञा याजयित्वा द्विजैर्नृपष्॥ उवास कतिचिन्मासान्सुहृदां प्रियकाम्यया ॥३५॥ ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह वंधुभिः ॥ ययौ द्वारवर्ती ब्रह्मन्सार्जुनो यदुभिर्वृतः ॥ ३६ ॥ इति श्रीमद्भागवते यहापुराणे प्रथमस्कंधे परीक्षिज्जन्माद्युकर्पो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ सृत उवाच ॥ विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिस् ॥ ज्ञात्वाःगाद्धास्तिनपुरं तथावासविवित्सितः ॥ १ ॥ यावतः कृतवान्प्रशान्वता कौषारवात्रतः ॥ जातैकमिक्तगोविंदे तेभ्योश्चोपरराम ह ॥ २ ॥ तं वन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः ॥ धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सृतः शारद्वतः पृथा ॥३॥ गांधारी द्रौपदी वसन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी ॥ अन्याश्च जामयः पांडोज्ञीतयः सस्ताः स्त्रियः ॥४॥ प्रत्युज्ञग्सः प्रहर्पेण प्राणं तन्व इवागतम्॥ अभिसङ्गम्य विधिवत्परिष्वङ्गाभिवादनैः ॥ ५ ॥ मुमुचः प्रेमवाष्पौधं विरहौत्कण्ट्यकातराः ॥ राजा तमईयात्रके कृतासनपरिग्रहम् ॥ ६ ॥ तं मुक्त-वन्तमासीनं विश्रांतं सुखमासने ॥ प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताय् ॥ ७ ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ अपि स्मरथ नो युष्मत्पचच्छायासमे-

रागमनेन धृतराष्ट्रप्रस्थानं ततोऽर्जुनागमनं ततः श्रीकृष्णांतर्धानं निशम्य पांडवप्रस्थानं च निरूपयित त्रिभिरध्यायैः । गति हरि तयात्मगत्यावाप्तं विवित्सितं ज्ञातुमिष्टं सर्वयेन ॥१॥ तदेवाह। यावतः कर्मयोगव्रतादिविषयान् प्रश्नान्त्रथमं कृतवान् कौषारवस्य मैंत्रेयस्य पुरतः पश्चात्त्रिचतुःप्रश्नार्थज्ञानमात्रेण गोविदे जातैकभक्तिः कृतार्थः संस्तेभ्यः प्रश्नेभ्य उपरराम । ततः परं न विजि-ज्ञासितवान् ॥२॥ स्तः संजयः । शारद्वतः कृपः । पृथा कुंती ॥३॥ कृपी द्रोणभार्या। जामयो ज्ञातिभार्याः। अन्याश्र स्त्रियः ॥४॥ प्राणं तन्व इवेति कुतिश्चिन्मूच्छोदिदोपतः प्राणेऽवसने सति तन्यः करांघ्रचादयो निश्रेष्टा भवंति प्रुनस्तिस्मनाविर्भृते यथोत्तिष्टंति तद्वत् ॥५॥ विरहेण यदौत्कंट्यं तेन कातरा विवशाः॥६॥ तं विदुरम् ॥७॥ पक्षिणो ह्यपत्यानि यथातिस्नेहेन पक्षच्छायया वर्धयंति

श्रीधरी

मारशा

तद्रयुष्मत्पक्षपातच्छायया समेधितान्वधितान्त्रोऽस्मान् किं स्मरथ । समेधितत्वमेवाह । विपद्गणाद्यस्मान्मोचिताः स्मः ॥८॥ वो युष्मामिः कया वृत्त्या वर्तितं देहवृत्तिः कृता । कानि च तीर्था-दीनि सेवितानीति ॥९॥ भवतां च तीर्थाटनं न स्वार्थं किंतु तीर्थानुग्रहार्थमित्याह । भवद्विधा इति । मलिनजनसंपर्केण मलिनानि तीर्थानि संतः पुनः स्वयं तीर्थानुक्वंति । स्वांतं मनस्तत्रस्थेन स्वस्यांतः स्थितेनेति वा ॥ १० ॥ अपि किं सुखमासते भवद्भिः कापि दृष्टाः श्रुता वा ॥ ११ ॥ १२ ॥ यदुकुलक्षयावर्णने कारणमाह । नन्विति ॥ १३ ॥ श्रेयस्कृतत्त्वसुपिद्शन् ॥ १४ ॥ नतु शुद्रौडसौ कथमुपदिशेत्। न हासौ शूद्रः किंतु यमस्तद्रूपेणासीत्। किं तत्र कारणं यमे चात्रागतेऽमुत्र को दंडधर इत्यपेचायामाह। अविश्रदिति। धृतवानित्यर्थः। मांडच्यस्य शापात्। तथाहि क्वचिचोराननुधावंतो राजभटा मांडन्यस्य ऋषेस्तपश्चरतः समीपे तान् संप्राप्य तेन सह निवद्धचानीय राज्ञे निवेद्य तदाज्ञया सर्वान् शूलमारोपयामासुः । ततो राजा तमृपि ज्ञात्वा थितान् ॥ विपद्गणाद्विषाग्न्यादेमींचिता यत्समातृकाः ॥ ८ ॥ कया वृत्त्या वर्तितं वश्चरद्भिः क्षितिमंडलम् ॥ तीर्थानि चेत्रमुख्यानि सेवितानीह भूतले ॥ ९ ॥ भवद्रिधा भागवतास्तीर्थीभूताः स्वयं विभो ॥ तीर्थीकुर्वति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभृता ॥ १० ॥ अपि नः सुहृदस्तात बांधवाः कृष्णदेवताः ॥ दृष्टाः श्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते ॥ ११ ॥ इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत् ॥ यथाऽनुभूतं क्रमशो विना यदक-लक्षयम् ॥ १२ ॥ नन्विप्रयं दुर्विपहं नृणां स्वयमुपस्थितम् ॥ नावेदयत्सकरुणो दुःखितान्द्रष्टमक्षमः ॥ १३ ॥ कंचित्कालमथावात्सीत्सत्कृतो देववत्सुखम् ॥ आतुज्येष्टस्य श्रेयस्कृत्सर्वेषां प्रीतिमावहन् ॥ १४ ॥ अविभदर्यमा दंडं यथावद्यकारिषु ॥ यावहधार शूद्रत्वं शापाद्वर्षशतं यमः ॥ १५ ॥ युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्टा पौत्रं कुलंधरम् ॥ आतृभिलोंकपालाभैर्मुमुदे परया श्रिया ॥ १६ ॥ एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदी-हया ॥ अत्यकामदिविज्ञातः कालः परमदुस्तरः ॥ १७ ॥ विदुरस्तिभिष्रत्य भृतराष्ट्रमभाषत ॥ राजित्रर्गम्यतां शीवं पश्येदं भयमागतम् ॥ १८ ॥ प्रतिक्रिया न यस्येह कृतश्चित्कर्हिचित्प्रभो ॥ स एव भगवान्कालः सर्वेषां नः समागतः ॥ १९ ॥ येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमैरिप ॥ जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्यैर्धनादिभिः ॥ २० ॥ पितृत्रातृसुहृत्पुत्रा हतास्ते विगतं वयः ॥ आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहमुपाससे ॥ २१ ॥ अहो महीयसी जंतोर्जीविताशा यया भवान् ॥ भीमेनावर्जितं पिंडमादत्ते गृहपाछवत् ॥ २२ ॥ अग्निर्निमृष्टो दत्तश्च गरो दाराश्च दूषिताः ॥ हतं चेत्रं शूलाद्वतार्य प्रसाद्यामास । ततो मुनिर्यमं गत्वा कुपित उवाच करमाद्हं शूलमारोपित इति । तेनोक्तं त्वं बाल्ये शलभं कुशाग्रेणाविद्वच क्रीडितवानिति । तच्छुत्वा मांडव्यस्तं शशाप-बाल्येऽजानतो मे महांतं दंडं यतस्त्वं कारितवानतः शुद्रो भवेति ॥ १५ ॥ इदानीं राज्यस्यापकर्षं निरूपयितुमुत्कर्षं निगमयति । युधिष्ठिर इति । कुलंधरं वंशधरम् ॥१६॥ तदीहया गृहच्या-पारेण प्रमत्तानाम् । अत्यकामदायुष्कालोऽतिक्रांतः । यद्वा । तानम्यभवदित्यर्थः ॥ १७ ॥ अभिप्रेत्य ज्ञात्वा ॥ १८ ॥ नजु तत्प्रतीकारः क्रियतां कि निर्गमनेन तत्राह । प्रतिक्रियेति । सर्वेषा-मिति । यैः प्रतिकर्तव्यं तेपामपीत्यर्थः ॥ १९ ॥ कथं धनादिवियोगः सोढुं शक्योऽत आह । येन चेति । अभिपन्नोऽभिग्रस्तः ॥२०॥ अत्रावस्थानमतिदैन्यमिति दर्शयन् वैराग्यम्रत्पादयति । पिरुष्रात्रिति सप्तिमः। आत्मा च देहः ॥२१॥ येन पुत्रा हतास्तेन भीमेन दत्तं पिंडं गृहपाल इव । गृहपालः श्वा ॥ २२ ॥ निसृष्टः प्रक्षिप्तो गरो विषम् । दूपिता अवमताः। तहत्तेर-

गरपा

सादिभिर्रुचेरसुभिः कियत्प्रयोजनम् । न किंचिदित्यर्थः ॥ २३ ॥ तस्यापि तवैवं दैन्यमनुभवतोऽपि परैति क्षीयतेऽत एव घीरो भवेति ॥ २४ ॥ किंलक्षणो घीर इत्यपेचायामाह । गतस्वार्थं यशोधर्मादिश्चन्यं मुक्तवंधनस्त्यक्ताभिमानः वव गते इत्यविज्ञाता गतिर्यस्य स घोरः प्राप्तदुःखस्य स्वयं सहनेन मुक्तिप्राप्तेः ॥ २५ ॥ नरोत्तमस्तु ततः प्रागेव कृतप्रतीकारः स्वकात्स्वत एव परतः परोपदेशतो वा ॥ २६ ॥ त्वं तु नरोत्तमो नाभ्रत इदानीं घीरो भवेत्याह । अथेति । अर्वागर्वाचीन एष्यित्रत्यर्थः । गुणान् धैर्यदयादीन् विकर्पत्याच्छिनत्तीति तथा॥२७॥ आजमीढः अजमीढवंशजः । प्रज्ञाचज्ञुरंधः । एवं वोधितः सन् । द्रिवम्निथत्तद्यात् । आत्रा संदर्शितोऽध्वा वंधमोक्षयोमीगीं यस्य सः ॥ २८ ॥ सुवलस्य पुत्री गांधारी साध्वी सुशीला हिमालयं प्रयांतं

धनं येषां तहत्तेरस्रिभः कियत् ॥ २३ ॥ तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः ॥ परैत्यिनिच्छतो जीणों जस्या वाससी इव ॥ २४ ॥ गत्स्वार्थिममं देहं विरक्तो सुक्त्वंधनः ॥ अविद्यातगितर्ज्ञहात्स वै धीर उदाहृतः ॥ २५ ॥ यः स्वकात्परतो वेह जातिनर्वेद आत्मवान् ॥ हृदि कृत्वा हिर्रे गेहात्प्रव्रजेत्स नरोत्तमः ॥ २६ ॥ अथोदीचीं दिशं यातु स्वेरज्ञातगितर्भवान् ॥ इतोऽर्वाक् प्रायशः कालः पुंसां गुणविकर्षणः ॥ २७ ॥ एवं राजा विहुरेणानुजेन प्रज्ञाचन्नुवीधितो ह्याजमीतः ॥ जित्वा स्वेषु स्नेह्पाशान्द्रित्वमो निश्चकाम भ्रातृसंदर्शिताच्या ॥ २८ ॥ पति प्रयांतं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी ॥ हिमालयं न्यस्तदंडप्रह्पं मनस्विनामिव सत्संप्रहारः ॥२९॥ अजातशत्रुः कृतमेत्रो हुताग्निवीपान्नत्वा तिलगोभूमिरुवमेः ॥ गृहं पविष्टो गुरुवंदनाय न चापश्यित्वरौ सौवलीं च ॥ ३० ॥ तत्र संजयमासीनं पप्रच्छोद्विग्नमानसः ॥ गावलगणे क नस्ततातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः ॥ ३१ ॥ अंवा च हतपुत्रार्ता पितृत्यः क गतः सुहृत् ॥ अपि मय्यकृतप्रज्ञे हतवंषुः सभार्यया ॥ आशासमानः शामलं गंगायां दुःखितोऽपतत् ॥ ३२ ॥ पत्रर्युपरते पांडो सर्वानः सुहृदः शिश्च्यू ॥ अश्वता व्यसनतः पितृत्यो क गतावितः ॥ ३३ ॥ सूत उवाच ॥ कृपया स्नेहवेक्लव्यात्सूतो विरहकर्शितः ॥ आत्मेश्वरमवक्षाणो न प्रत्याहातिपीडितः ॥३८॥ विमुज्याश्रूणि पाणिभ्यां विष्टभ्यात्मानमात्मना ॥ अजातरात्रुं प्रत्युचे प्रभोः पादावनुस्परन् ॥ ३५ ॥ सञ्जय उवाच ॥ नाहं वेद व्यवसितं पित्रोर्वः कुल्वनंदन ॥ गांधार्या वा महावाहो मुपितोऽस्मि महात्मिशः ॥ ३६ ॥ अथाजगाम मगवाज्ञारदः सहतुखुरुः ॥ प्रत्युत्थायाभिवाचाह सानुजोऽभ्यर्चयन्विव ॥ ३७ ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ नाहं वेद

पितमनुजगाम । ननु कथं सा सुकुमारी हिमादिदुःखबहुलं हिमवंतं गता अत आह । न्यस्तदंडानां प्रहपों यिह्मस्तम् । दुःखदमिष केपांचित्रहर्षहेतुर्भवतीत्यत्र दृष्टांतः। मनिस्तनां शूराणां युद्धे संस्तीत्रः संप्रहारो यथा । पाठांतरे सत्संप्रहारं युद्धं यथेति ॥ २९ ॥ कृतं मैत्रं मित्रदैवत्यं संध्यावंदनं येन । नत्वा संपूज्य । पितरो विदुरपृतराष्ट्री ॥ ३० ॥ हे गावल्गणे ! गवल्गणस्य पुत्र संजय ॥ ३१ ॥ अकृतप्रज्ञे मंदमतौ शमलमपराधमाशंसमान आशंकमानः । भार्यया सह ॥ ३२ ॥ यावरक्षतां तौ । इतः स्थानात् ॥ ३३ ॥ कृपया स्नेहवैक्कव्याचातिपीडित आत्मेक्तरं धृतराष्ट्रमपक्रयन् विरहक्शितकच सतः संजयो न प्रत्युत्तरमाह ॥ ३४ ॥ आत्मना युद्धचात्मानं मनो विष्टभ्य धैर्ययुक्तं कृत्वा प्रभोर्धतराष्ट्रस्य ॥ ३५ ॥ गांधार्याश्च व्यवसितं निक्चितम् । यतो

श्रीधरी

अ०१३

।।२५॥

मुपितो बंचितोऽस्मीति ॥ ३६ ॥ एवं कंचित्कालं शोचित तस्मिन्नथ नारद आजगाम । अत्रास्ति क्वचित्पुस्तके पाठांतरं तदुन्नंच्य यथासंप्रदायं व्याख्यायते । शोकत्रेगाद्भ्यचयित्रवाह-राजा न त्वम्यच्यत् ॥ ३७ ॥ नाहं वेद वेशि । तपस्त्रिनी दुःखयुक्ता । अपारे शोकार्णवे भगवांस्त्वमेव पारदर्शकः । अतो त्रृहीति शेषः ॥३८॥ आदावेव यथावृक्तकथने शोकेन मृर्छितः पतेदिति प्रथमं तावच्छोकमुपशमयित । कंचन मा शुचो मा शोचः । न केवलं तानेव । यद्यसमदीश्वराधीनं जगत् ॥३९॥ तदेवाह । लोका इति । संयुनिक्त संयोजयित वियुनिक्त वियोजयित च ॥४०॥ गावो बीलवर्दा निस्त नासिकायां प्रोतास्तंत्यां दीर्घतंत्यां दामभिर्वद्धाः स्वामिनो विलं वहंति यथा एवं वाक्तंत्यां कर्तव्याकर्तव्यविधायकवेदलक्षणायां नामभित्रीक्षणो त्रक्षचारीत्यादिवर्णाश्रमलक्षणैर्वद्धाः परमेश्वरस्य विलं तेन प्रेरिताः सर्वे वहंतीत्यर्थः ॥ ४१ ॥ प्रवृत्तो पारतंत्र्यमुक्तवा संयोगवियोगयोरप्याह । यथेति । क्रीडोपस्कराणां क्रीडासाधनानाम् ॥ ४२ ॥ ईश्वराधीनत्वात्र शोकः कार्य इत्युक्तम् । लोकतत्त्वे च विचार्यमाणे निर्विपयोऽयं शोक इत्याह । यद्यदि लोकं जनं श्रुवं जीवरूपेण । अथुवं देहरूपेण । न चेति । न ध्रुवं नाप्यश्वत्रम् । शुद्धव्रव्यक्रपेणानिर्वचनीयत्वेन वा । उभयं

गतिं पित्रोर्भगवन् क गतावितः ॥ अम्वा वा हतपुत्रार्ता क गता च तपस्विनी ॥ कर्णधार इवापारे भगवान्पारदर्शकः ॥३८॥ अथावभाषे भग-वात्रारदो मुनिसत्तमः ॥ मा कंचन शुचो राजन्यदीश्वरवशं जगत् ॥३९॥ लोकाः सपाला यस्येमे वहंति वलिमीशितुः ॥ स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च ॥४०॥ यथा गावो निस प्रोतास्तंत्या वद्धाः स्वदामभिः ॥ वाक्तंत्यां नामभिर्वद्धा वहंति बिलिमीशितुः ॥ ४१ ॥ तथा क्रीडोपस्कराणां संयोगविगमाविह ॥ इच्छया क्रीडितुः स्यातां तथैवेशेच्छया नृणाम् ॥ ४२ ॥ यन्मन्यसे ध्रुवं लोकमध्रुवं वा न चोभयम् ॥ सर्वथा हि न शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात् ॥४३॥ तस्माज्जहांग वैक्लब्यमज्ञानकृतमात्मनः ॥ कथं त्वनाथाः कृपणा वर्तेरस्ते च मां विना ॥ ४४ ॥ कालकर्मगुणाधीनो देहो ऽयं पांचभौतिकः ॥ कथमन्यांस्तु गोपायेत्सर्पग्रस्तो यथापरम् ॥४५॥ अहस्तानि सहस्तानामपदानि चतुष्पदाम् ॥ फल्णूनि तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम् ॥४६॥ तदिदं भगवान् राजन्नेक आत्मात्मनां स्वहक् ॥ अंतरोऽनंतरो भाति पश्य तं माययोरुधा ॥ ४७ ॥ सोऽयमद्य महाराज भगवान् भूतभावनः ॥ कालरूपोऽवतीणोंऽस्यामभवाय सुरद्विषाम् ॥ ४८ ॥ निष्पादितं देवकृत्यमवशेषं प्रतीक्षते ॥ तावद्य-वा चिजज्डांशतः । सर्वथा चतुर्ष्विप पत्तेषु ते पित्रादयो न शोच्याः स्नेहादन्यत्र । स्नेह एव केवलं शोकहेतुः स चाज्ञानमूल इत्यर्थः ॥४३॥ तस्मान्मां विना कथं ते वर्तरिन्नित्यात्मनो मनेसो वैक्कव्यं व्याक्कुलतां त्यज ॥४४॥ तत्र त्वद्देहतस्तेषां वृत्तिरेतत्तावन्नास्तीत्याह । कालो गुणक्षोमकः कर्म जन्मनिमित्तं गुणा उपादानं तदधीनः पांचभौतिको जडस्तद्विभागे नाशवांश्र सर्पग्र-स्तोऽजगरगिलितो यथाऽन्यं न रक्षति तद्वत् ॥४५॥ ईश्वरेण विहिता युत्तिश्च सर्वतः सुलभैवेत्याह । अहस्तानि पश्चादीनि । अपदानि तृणादीनि । तत्र तेष्वहस्तादिष्विप फल्गून्यल्पानि । एवं जीवः सर्वोऽपि जीवस्य सर्वस्य जीवनं जीविका । एतेनैव सर्वतो मृत्युग्रासत्वं चोक्तम् ॥४६॥ मोहनिवृत्त्यर्थं द्वैतस्यावस्तुत्वमाह । तदिदमहस्तसहस्तादिरूपं जगत् स्वहण्मगवानेव न ततः पृथक् । स चैक एव न तु नाना । ननु सजातीयविजातीयभेदे प्रत्यचे कुत एतत्तत्राह । आत्मनां भोक्तृणामात्मा स्वरूपम् । अतो न सजातीयभेदः । अन्तरोऽनंतरश्चान्तर्विहंश्च भोक्तृभोग्यरूपश्च

भाति । अतो न विजातीयभेदोऽपि । नन्वेकः कथं तथा प्रतीयतेऽत आह । मायया चहुधा भाति तं पश्येति ॥ ४७ ॥ क्वासावस्तीदशो , महामायावी द्वारकायामित्याह । सोऽयमिति । अस्यां

भूभ्याम् । अभवाय नाशाय ॥ ४८ ॥ तर्हि श्रीकृष्णोऽत्रास्तीत्यत्रैवास्थां मा कृथा इत्याह । तच देवानां कार्यं तेन निष्पादित्तम् । केवलमवशेषं प्रतीच्रते । यदुकुलक्ष्यमिति हृदिस्थम् । ततो निजं धाम यास्यित ततो य्यमपि गच्छतेत्यर्थः । तच भूतमपि विदुरवदेव नावर्णयत् ॥४९॥ तदेवं शोकमास्थां च निवार्य जिज्ञासवे तस्मै यथावृत्तं कथयिति। धृतराष्ट्र इति पद्भिः । हिमवतो दक्षिणे भागे ॥ ५० ॥ तदिष कुत्रेत्याह । स्रोतोभिरिति । या वै प्रसिद्धा स्वर्धुनी सा आत्मानं यत्र सप्तधा व्यधात् । किमर्थम् । नाना पृथक्सप्तभिः स्रोतोभिः प्रवाहैः सप्तानामृतीणां प्रीतये । अत एव तत्त्वीर्थं सप्तस्त्रोतो वदंति ॥ ५१ ॥ तत्र तेन कृतमष्टांगयोगमाह । स्नात्वेति चतुर्भिः । तत्र स्नानं होमोऽन्यक्षणं चेति नियमा उक्ताः । अक्षस्थानेऽपां स्वीकाराद्वभद्धः । उपशांत आत्मा यस्य सः । विगताः पुत्रावेपणा यस्मादिति युमा उक्ताः ॥ ५२ ॥ जितासन इत्यादिना आसनप्राणायामप्रत्याहारा उक्ताः । हिर्मावनयेति धारणोक्ता । ध्वस्ता रजःसन्वतमोह्णपा मला यस्येति फलतो ध्यानमुक्तम् ॥ ५३ ॥ समाधिमाह । विज्ञानिति द्वाभ्याम् । आत्मानं मनोऽहंकारास्पदं स्थूलदेहाद्वियोज्य विज्ञानात्मिन बुद्धौ संयोज्यैकीकृत्य तं च विज्ञानात्मानं द्वार्यां-

यमवेक्षधं भवेद्याविदिहेश्वरः ॥४९॥ धृतराष्ट्रः सह भ्रात्रा गांधार्या च स्वभार्यया ॥ इक्षिणेन हिमवत ऋषीणामाश्रमं गतः ॥ ५० ॥ स्रोतोभिः सप्तिभियाँ वे स्वर्धनी सप्तधा न्यथात् ॥ सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस्रोतः प्रचक्तते ॥५१॥ स्नात्वानुसवनं तस्मिन् हुत्वा चामीन्यथाविधि ॥ अन्भक्ष उपशांतात्मा स आस्ते विगतेषणः ॥५२॥ जितासनो जितश्वासः प्रत्याहृतपिडंद्रियः॥ हिरिभावनया ध्वस्तरजः सत्त्वतमोमलः ॥५३॥ विज्ञानात्मिन संयोज्य चेत्रजो प्रविलाध्यतम् ॥ ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटांवरमिवांवरे ॥५४॥ ध्वस्तमायागुणोदकों निरुद्धकरणाशयः ॥ निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचलः
॥५५॥ तस्यांतरायो मैवाभूः संन्यस्ताखिलकर्मणः ॥ स वा अद्यतनाद्राजन्यरतः पंचमेऽहानि ॥ कलेवरं हास्यति स्वं तच भस्मीभविष्यति ॥ ५६ ॥
दक्षमानेऽमिभिदेंहे पत्यः पत्नी सहोटजे ॥ बहिः स्थिता पतिं साध्वी तम्यग्निमञ्जवेद्यति ॥ ५७ ॥ विदुरस्तु तदाश्रर्यं निशाम्य कुरुनंदन ॥
हर्षशोकयुतस्तस्माद्रन्ता तीर्थनिषेवकः ॥ ५८ ॥ इत्युक्तवाथारुहत्स्वर्गं नारदः सहतुंबुरुः ॥ युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वाऽजहाच्छुचः ॥ ५९ ॥
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कंधे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ सूत ज्वाच ॥ संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णौ वंधुदिद्दक्षया ॥ ज्ञातुं च

शाहियोज्य चेत्रज्ञे द्रष्टरि प्रविलाप्य तं च चेत्रज्ञं द्रष्ट्रंशाहियोज्याधार आश्रयसंज्ञे त्रक्षणि प्रविलाप्य घटांवरं घटोपाधिर्वियोज्य यथा महाकाशे प्रविलाप्यते तहत् ॥ ५४ ॥ व्युत्यानाभावमाह-ध्यस्तेति । अंतर्गुणक्षोभाद्वा वहिरिद्रियविचेपाद्वा व्युत्थानं भवेत्तदुभयं तस्य नास्ति । यतो ध्वस्तो सायागुणानामुद्रके उत्तरफलं वासना यस्य सः । निरुद्धानि करणानि चज्ञरादीन्याशयो मनश्च यस्य सः । अत एव निवर्तितोऽखिल आहारो भोज्यमिद्रियैविपयाहरणं वा येन सः । स्थाणुरिव निश्चल आस्ते ॥५५॥ तथाभृतमप्यानेतुमुद्यतं प्रत्याह । तस्येति । अंतरायो विष्टाः । मै-वाभृरित्यडागमश्कांद्सः । दर्शनमिप तावत्कुर्यामित्युद्यतं प्रत्याह । स वे अद्यतनाद्वाहः परत उत्तरत्र । स्वं स्थाधीनम् । तर्हि तद्दाहार्थं गिमिप्यामि नेत्याह । तन्चेति ॥५६॥ तर्हि गांधार्यानयनार्थं गिमिप्यामि नेत्याह । पत्युर्दे सहोटजे पर्णशालासहिते योगाग्निना सह गार्हपत्यादिभिर्द्धमाने तस्य एत्नी वहिः स्थिता सती तं पतिमन्विगने वेच्यति ॥५७॥ तर्हि विदुरानयनार्थं गंत्व्यमेव नेत्याह । विदुरस्तु तिचिशाम्य द्वा श्रातः सुगत्या हर्पस्तनमृत्युना शोकश्च ताश्यां सुक्तस्तस्यानस्थानीर्थानि सेवितुं गंता गमिष्यिति ॥५८॥ श्चः शोकान् ॥५९॥ इति श्रीमद्भान्यान्यम्यानेत्रान्यान्यानेति । पत्रान्यानेति । पत्रान्यानेति । पत्रानेति । स्वानेति । पत्रानेति । पत्राने

श्रीघरी

...

अ०१४

गरहा

गवते प्रथमे टीकायां त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ चतुर्दशे त्वरिष्टानि दृष्टा राजा विशंकितः ॥ अशृणोदर्जुनात्कृष्णतिरोधानमितीर्यते ॥१॥ श्रीकृष्णस्य चेति चकारेणाभिप्रायं च ज्ञातुम् ॥ १ ॥ कतिचित्सप्त । तदा कालातिक्रमेऽपि ततो द्वारकातो नायात्रागतः । निमित्तान्युत्पातान् । कुरूद्वहो युधिष्टिरः ॥ २ ॥ रौद्रां घोराम् । तदेवाह । विपर्यस्ता ऋतुधर्मा यस्मिस्तस्य वार्तां जीविकाम् । क्रोधलोभानृतैर्युक्त आत्मा येपाम् ॥ ३ ॥ जिह्मपायं कपटयहुलम् । व्यवहृतं व्यवहारं शाख्यं वंचनं तिनमश्रं सौहृदं सरूपम् । पित्रादीनां स्वप्रतियोगिभिः कन्कनं कलहादि ॥ ४ ॥ अत्यिरिष्टा-न्यत्यंतमशुभानि दृष्ट्वा नृणां लोमाद्यधर्मप्रकृति च दृष्ट्वा अनुजंभीमम्॥५॥६॥ वेति वितर्के। कस्माद्धेतोर्नायातीत्यहं न वेबि ॥७॥ अपि कि यदा आत्मन आक्रीडं कीडासाधनमंगं मनुष्यनाट्य-मुत्सन्दुमिच्छति स कालः प्राप्तः ॥८॥ अस्त्राकं वर्षपुरुपार्थत्वे हेतुः श्रीकृष्णोऽतस्तद्वियोगं विनाऽनिष्टं न स्यादित्याशयेनाह। यस्मात्कृष्णाद्धेतोः। एतचोपरिष्ठादर्जुनः स्पष्टीकरिष्यति । लोकाश्र पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम् ॥ १ ॥ व्यतीताः कतिचिन्माधास्तदा नायात्ततोऽर्जुनः ॥ ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरूद्वहः ॥ २ ॥ कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्यस्तर्तुधर्मिणः ॥ पापीयसीं नृणां वार्तां क्रोधलोभानृतात्मनाम् ॥ ३ ॥ जिह्मप्रायं व्यवहृतं शास्त्रमिश्रं च सौहृदम् ॥ पितृमातृसुहृद्भातृदंपतीनां च कल्कनम् ॥ ४ ॥ निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणाम् ॥ लोभाद्यधर्मप्रकृतिं दृष्ट्रोवाचानुजं नृपः ॥ ५॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ संप्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बंधुदिदृक्षया ॥ ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितस् ॥ ६॥ गताः सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः ॥ नायाति कस्य वा हेतोर्नाहं वेदेदमंजसा॥ ७॥ अपि देवर्षिणाऽऽदिष्टः स कालोऽयमुपस्थितः ॥ यदात्मनोऽङ्गमाकीडं भगवानु त्सिसृक्षति ॥ ८ ॥ यस्मान्नः संपदो राज्यं दाराः प्राणाः कुलं प्रजाः ॥ आसन्सपत्नविजयो लोकाश्च यदनुग्रहात् ॥ ९ ॥ पश्योत्पातान्न-रन्याघ दिन्यान् भौमान् सदैहिकान् ॥ दारुणान् शंसतोऽदूराद्भयं नो बुद्धिमोहनम् ॥ १० ॥ ऊर्विचवाहवो महां स्फ्ररंत्यंग पुनः पुनः ॥ वेपशुश्रापि हृदय आराहास्यंति वििषयम् ॥ ११ ॥ शिवैषोद्यंतमादित्यमभिरौत्यनलानना ॥ मामंग सारमेयोऽयमभिरौति ह्यभीरुवत् ॥ १२ ॥ शस्ताः कुर्वति मां सन्यं दिन्नणं पश्वोऽपरे ॥ वाहांश्च पुरुषन्यात्र छन्तये रुदतो मम ॥ १३ ॥ मृत्युद्तः कपोतोऽयमुलूकः कंपयन्मनः ॥ प्रत्युलूकश्च कुह्वानैर-निद्रौ शून्यमिच्छतः ॥ १४ ॥ धूम्रा दिशः परिधयः कंपते भूः सहाद्रिभिः ॥ निर्घातश्च महानासीत्साकं च स्तनयित्नुभिः ॥ १५ ॥ वायुर्वाति खरस्पशों रजसा विमुजंस्तमः ॥ अमुग्वर्पति जलदा वीभत्सिमव सर्वतः ॥ १६ ॥ सूर्यं हतप्रभंपश्य ग्रहमर्दं मिथो दिशि ॥ ससंकुलैर्भूतगणैर्ज्विटिते यज्ञकरणानुरूपा यस्यानुग्रहात् ॥ ९ ॥ अदूरात्संनिद्धितं नो अस्माकं आशंसत उत्पातान् ॥ १० ॥ दैहिकानाह । ऊर्विति । ऊर्वादयो वामाः स्फुरंति । वेपश्चः कंपश्च हृदये वर्तते । एते मह्यमा-रात्संनिहितं विप्रियं दास्यंति । ११ ॥ भौमानाह-सार्धेस्त्रिभिः । शिवा क्रोष्ट्री आदित्यमभिरौत्युद्यत्स्र्याभिमुखं क्रोशति । अनलानना अग्निं मुखेन वमंती । अंग हे भीम ! मामभिलक्य सार-मेयः श्वाऽभिरौति प्छतं भपति । अभीरुविन्नःशंकम् ॥ १२ ॥ शस्ता गवादयो मां सव्यं वामं कुर्वन्ति । अपरे गर्दभाद्याः प्रदक्षिणं कुर्वति । वाहानश्वान् ॥ १३ ॥ अयं कपोतो मृत्युदृतो मृत्युद्भचकः उल्को घूकः प्रत्युलकस्तत्प्रतिपश्चो घूकः काको वा कुह्वानैः कुत्सितशब्दैर्विश्चं शून्यं कर्तुमिच्छतः ॥ १४ ॥ धूम्रा धूमरा दिशः परिधयोऽग्निमिव लोकमाष्ट्रण्वंति । दिन्यानाह-

सार्धाभ्याम् । निर्धातो निरश्रवज्रपातः स्तनियत्नवोऽत्र गर्जितानि तैः सह ॥१५॥ तमो विशेषेण सृजन् । असृग्रक्तम् ॥१६॥ ग्रहाणां मर्दं युद्धम् । भूता रुद्रानुचरास्तेषां गणैः संकुलैर्व्यामिश्रेः प्राणिभिः सिहतैः । रोदसी द्यावापृथिन्यो न्वलिते प्रदीप्ते इव च पश्येति ॥ १७ ॥ पुनभौमानाह—नद्य इति सार्थिखिभिः । प्राणिनां मनांसि च ॥ १८ ॥ दुद्यंतीति कर्मकर्तर्यार्पम् । न प्रस्तुवंतित्यर्थः ॥ १९ ॥ दैवतानि प्रतिमाः । अयं दुःखम् ॥ २० ॥ एतैर्महोत्पातैः कृत्वा न विद्यतेऽन्येषु पुरुषेषु श्रीर्वज्ञांकुशादिशोभा येषां तैर्भगवतः पदैर्हीना भूरित्यहं मन्ये ॥ २१ ॥ तस्य राज्ञ इत्येवं दृष्टान्यरिष्टानि येन तेन चेतसा चितयतः सतः ॥२२॥ अयथापूर्वं निपतितम् । तदेवाह—आतुरिमत्यादि । अषां विद्नश्रूणि नेत्राभ्यां विस्नुजंतिमत्यर्थः ॥ २३ ॥ उद्विग्नं कंपितं

इव रोदसी ॥ १७ ॥ नद्यो नदाश्र द्धिमताः सरांसि च मनांसि च ॥ न ज्वल्ल्यिमराज्येन कालोऽयं किं विधास्यित ॥ १८ ॥ न पिवंति स्तनं वत्सा न दुर्ह्यात च मातरः ॥ रुदंत्यश्रुमुखा गावो न हृष्यंत्यृषमा त्रजे ॥ १९ ॥ देवतानि रुदंतीव स्विद्यंति ह्युचलित च ॥ इमे जनपदा ग्रामाः पुरोद्यानाकराश्रमाः ॥ श्रष्टिश्रयो निरानंदाः किम्रघं दर्शयंति नः ॥२०॥ मन्य एतेर्महोत्पातेर्न्नं अगवतः पदेः ॥ अनन्यपुरुषश्रीभिर्हीना मूर्हतसोभगा ॥२१॥ इति चिंतयतस्तस्य दृष्टारिप्टेन चेतसा ॥ राज्ञः प्रत्यागमद्ब्रह्मन्यदुपुर्याः किष्णवजः॥२२॥ तंपादयोनिपतितमयथापूर्वमातुरम् ॥ अधोवदनमिवंव-दृत्युंचतं नयनाव्जयोः ॥२३॥ विलोक्योद्धिमहृद्यो विन्छायमनुजं नृपः ॥ पृन्छति स्म सुहृन्यप्ये संस्मरन्नारदेरितम् ॥२८॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ किचदानर्त-पुर्यां नः स्वजनाः सुख्यासते ॥ मधुभोजदशाहाँहाँः सात्वतांधकवृष्णयः॥२५॥ शूरो मातामहः कचित्स्वस्त्यास्ते वाथ मारिष ॥ मातुलःसानुजःकित्युगं नः स्वजनाः सुख्यासते ॥ प्रश्वभावतः मातुलान्यः सहात्मजाः ॥ आसते सस्नुषाः चेषं देवकीप्रसुखाः स्वयम् ॥ २७ ॥ कचिद्राजाहुको जीवत्यसत्युत्रोऽस्य चानुजः ॥ हृदीकः सस्तुत्यत्त्यो मातुलान्यः सहात्मजाः॥ २० ॥ आसते कुरालं कचिद्यं च रात्रुजिदादयः ॥ कचिदास्ते सुख्यामो मगवान्तात्वतां प्रसुः ॥ २९ ॥ प्रसुम्नः सर्ववृष्णीनां सुख्यासते महारथः ॥ गंभीररयोऽनिरुद्धो वर्धते भगवानुत ॥३०॥ सुपेषश्राधिण्या ये चान्ये सात्वतर्षभाः सत्तः ॥ अत्रि स्वस्त्यासते सर्वे रायकृष्णमुजाश्रयाः ॥ ३१ ॥ तथैवानुचराः शोरेः श्रुतदेबोद्धवादयः ॥ सुनंदनंदशीर्षण्या ये चान्ये सात्वतर्षभाः ॥ ३२ ॥ अपि स्वस्त्यासते सर्वे रायकृष्णमुजाश्रयाः ॥ अपि स्वस्त्यासते सर्वे रायकृष्णमुजाश्रयाः ॥ अपि स्वस्त्यासते सर्वे रायकृष्णमुजाश्रयाः ॥ स्वत्यत्वस्तः ॥

हृदयं यस्य सः । विच्छायं विगतकांतिष् ॥ २४ ॥ स्वजना वांधवाः ॥२५॥ किं वच्यतीति शंकया व्यवहितक्रमेण पृच्छति । शूर इत्यादिना । मारिपो मान्यो मातामहः शूरो नाम यादवः कुंत्याः पिता । आनकदुंदुभिर्वसुदेवः ॥ २६ ॥ स्वसारः परस्परम् । वसुदेवश्चेमेण तासामिष चेमं पृष्टमेव तथापि पृथक् पृच्छति । स्वयमिति ॥ २७ ॥ आहुक उग्रसेनः । असन्पुत्रो यस्य । अतएव जीवनमात्रसेव पृष्टम् । अनुजश्च देवकः । हृदीकः । सुतः कृतवर्मा । जयंतादयः कृष्णभ्रातरः ॥ २८ ॥ २९ ॥ सर्ववृष्णीनां सध्ये महारथः । गंभीररयो युद्धे महावेगः वर्धते मोदत इत्यर्थः ॥ ३० ॥ कृष्णस्यापत्यानि कार्ष्णयस्तेषु प्रवराः ॥ ३१ ॥ सुनंदनंदौ शीर्षण्यौ सुख्यौ वेपां ते ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ भगवति सुखमास्त इति प्रश्नस्यानौचित्यमाशंक्याह ।

श्रीधरी

अ० १४

।।२७॥

पुर इत्यादि ॥ ३४ ॥ भगवतोऽत्रावस्थाने हि लोकानां मङ्गलं नान्यथेत्याशयेनाह चतुभिः । मङ्गलाय शुभाय । द्वेमाय लब्धपालनाय । भवायोद्भवाय । अनन्तसखो बलभद्रसहायः ॥३५॥ अचिताः सर्वैः पूजिताः परमानंदं यथा भवति तथा । महापुरुषो विष्णुस्तदीया महापौरुषिका वैद्धंठनाथानुचरा इव ॥ ३६ ॥ यस्य पादशुश्रूपणमेव मुख्यं तप आदिभ्यः श्रेष्ठं यत्कर्म तेन । सत्यभामादयः । संख्ये युद्धे श्रीकृष्णबलेन त्रिदशान्देवान्निर्जित्य तदाशिषो देवभोग्यान्पारिजातादीन् । बज्रायुधस्य बल्लभा शची तस्या उचिताः ॥३७॥ यद्बाहुदण्डप्रभावोपजीविनः सुधर्मानित्रितिरिश्रकामन्ति स गोविंदः सुखामास्ते इति गतपञ्चमश्लोकेनान्वयः ॥३८॥ इदानीं तस्यव कुशलं पुच्छति । कचिदिति पद्भिः । अनामयमारोग्यम् । न लब्धो मानो येन बंधुभ्यः सकाशात् किंवा तैः प्रत्युताबज्ञातस्तिरस्कृतः । यतिश्वरोपितो बहुकालं तत्र स्थितः ॥३९॥ अभावैगिति छेदः । प्रोमश्रन्यैः । अमङ्गलैः परुषैः शब्दादिभिर्नाभिहतो न ताडितोऽसि किम् । यदा । अधिभ्यः

कचित्पुरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहद्भृतः ॥३४॥ मङ्गलाय च लोकानां च्रेमाय च भवाय च ॥ आस्ते यदुकुलांभोधावाद्योऽनन्तसखः पुमान् ॥३५॥ यद्वाहुदण्डगुप्तायां स्वपुर्यां यदवोऽर्विताः ॥ कीडन्ति परमानन्तं महागैरुपिका इव ॥३६॥ यत्पादशुश्रूषणमुख्यकर्मणा सत्यादयो द्वचष्टसहस्रयोपितः ॥ निर्जित्य संख्ये त्रिदशांस्तदाशिषो हरन्ति वञ्चायुधवल्लभोचिताः ॥३८॥ यद्वाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनो यदुप्रवीरा हाकुतोभया मुहुः॥ अधिकमन्त्यं- वित्रिमराहृतां वलात्सभां सुधर्मां सुरसत्तमोचिताम् ॥३८॥ किचत्तेऽनामयं तात अष्टतेजा विभासि मे ॥ अलब्धमानोऽवज्ञातः किं वा तात चिरोप्तिः ॥ ३९ ॥ किचन्नाभिहृतोऽभावैः शब्दादिभरमङ्गलैः ॥ न दत्तमुक्तमर्थिभ्य आशया यत्रतिश्रुतम् ॥ ४० ॥ किचत्त्वं बाह्यणं वालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियम् ॥ शरणोपसृतं सत्त्वं नात्याक्षीः शरणपदः ॥४१॥ किचत्वं नागमोऽगम्यां गम्यां वाऽसत्कृतां स्त्रियम् ॥ पराजितो वाथ भवान्नोत्तमै- नीसमैः पथि ॥ ४२ ॥ अपिस्वत्पर्थभुङ्शास्त्वं संभोज्यान्वृद्धवालकान् ॥ जुगुप्तितं कर्म किंचित्कृतवात्र यदत्तमम् ॥ ४३ ॥ कचित्रेष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मवन्धुना ॥ श्रून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा न रुक् ॥ ४४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे युधिष्ठरितितकों नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ सत्त जवाच ॥ एवं कृष्णसखः कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः ॥ नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषक्षितः ॥ १॥ शोकेन शुष्यद्वनहत्तररोजो हतपभः ॥ विभुं तमेवानुध्यायन्नाशक्रोत्पितभाषितुम् ॥ २ ॥ कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः पाणिनाऽऽमुज्य नेत्रयोः ॥ परोच्लेण

किमिप दास्यामीति नोक्तं किम् । यद्वा । आशया सह यथा आशा भवित तथा दास्यामीति प्रतिश्रुतं यत्तक दत्तं किम् ॥४०॥ अन्यद्वा । शरणागतं सत्त्वं प्राणिमात्रं न त्यक्तवानिस किम् । यतस्त्वं पूर्व शरणप्रद आश्रयप्रदः ॥४१॥ अगम्यामिति छेदः । निदितां स्त्रियं नागमः किं न गतवानिस । असत्कृतां गम्यां मिलनवस्नादिना नागमः किम् । नौत्तमेरनुत्तमेः समैरित्यर्थः । असम्पर्धमेवी किं न पराजितोऽसीत्यर्थः ॥४२॥ संभोजनाहीन्यद्वान्वालकांश्र किंस्वित्पर्यश्रङ्थास्त्यक्तवानिस किम् । अक्षमं कर्तुमयोग्यं यत्तक कृतवानिस किम् ॥ ४३ ॥ नित्यं सदा प्रेष्ठ- तमेन हृदयेनांतरंगेण स्ववंधुना श्रीकृष्णेन रहितः श्रून्योऽस्मीति मन्यसेऽन्यथा ते स्क् मनःपीडा न घटेत ॥ ४४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कंधे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ किलिप्रवेशमालक्य धुरं न्यस्य परीक्षिति ॥ आहरोह नृपः स्वर्गमिति पञ्चदशोऽत्रवीत् ॥१॥ कृष्णोऽर्जुनः । आविकन्यित इति छेदः । नानाग्रंकास्पदं रूपमालक्य विकल्पित इत्यर्थः।प्रतिभाषितुं

मा० प्र०

117611

नाशक्नोदित्युत्तरेणान्वयः । तत्र हेतवः कृष्णिविश्वेषेण किंगतः कुगः कृतः ॥१॥ शोकेन हेतुना वदनं च ह्च ते एव सरोजे । शुष्यती वदनहृत्सरोजे यस्य सः। हता प्रभा तेजो यस्य सः ॥२॥ शुचः शोकाश्रूणि यान्युद्गच्छितं तानि नेत्रयोरेव संस्तम्य गिलतानि च पाणिनाऽऽमृज्य परोन्नेण दर्शनागोचरेण श्रीकृष्णोन हेतुना समुन्नद्वप्रधिकं यत्प्रेमीत्कंछ्यं तेन कातरो व्याकुलः समृप्नित्याहेत्युत्तरेणान्वयः ॥३॥ सख्यं हितैपिताम् । मैत्रीमुपकारिताम् । सौहदं मुहत्त्वं चात्संविधितां च । वाप्पेण कंठावरोधाद्गद्गद्या ॥ ४ ॥ तेन मां वंचयता । देवान्विस्मापयित् यत् ॥५॥ यस्य क्षणवियोनेत्यादि यच्छव्दानां तेनाहमद्य मुपित इति सममञ्लोकस्थेन तच्छव्देन संविधः । प्रियस्याप्यप्रियत्वे दृष्टातः । उन्थेन प्राणेन । एप पित्रादिः ॥ ६ ॥ श्रीकृष्णोपकाराननुस्मरित । यत्संश्रयादितिदशिमः।यस्य संश्रयाद्वलात्स्मरेण कामेन दुर्मदानामितमत्तानां तेजः प्रभावो हतं धनुर्ग्रहणेनैव पश्चात्रद्वनुः संज्जीकृतं चत्तेन चमत्स्यो यंत्रोपिर श्रमन्विद्वतस्तान्विज्ञत्य द्वापदी प्राप्ता च ॥७॥ उ इति विस्मये । खांडविमिद्रस्य वनमग्नयेऽदां दत्तवानस्मि । खांडवदाहे रक्षितेन मयेन कृता च सभालव्धा । अञ्चतिश्वत्य मायायस्यां सा।तेऽध्वरे यागे राजस्ये ॥८॥ अर्जुन उवाच ॥ समुन्नद्वप्रत्याहित्रस्य वनमग्नयेऽदां स्वत्र मेत्रीं सौहदं च सार्थ्यादिषु संस्मरद् ॥ नृपमग्रजभित्याह वाष्पगद्गद्या गिरा ॥ ४ ॥ अर्जुन उवाच ॥ विश्वति वाष्पगद्गद्या गिरा ॥ ४ ॥ अर्जुन उवाच ॥

सिमुन्नद्भणपत्किट्यकातरः ॥ ३ ॥ सस्यं मैत्रीं सौहदं च सारथ्यादिषु संस्मरन् ॥ नृपमप्रजामत्याह वाष्पगद्गदया गिरा ॥ ४ ॥ अर्जुन उवाच ॥ विश्वतोऽहं महाराज हरिणा वन्धुरूपिणा ॥ येन मेऽपहतं तेजो देवविस्मापनं महत् ॥ ५ ॥ यस्य चणवियोगेन ठोको ह्यपियदर्शनः ॥ उनथेन रिहतो ह्येष सृतकः प्रोच्यते यथा ॥ ६ ॥ यत्संश्रयादृहुपदगेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मरदुर्मदानाम् ॥ तेजो हृतं खु मयाऽभिहतश्र मत्स्यः सृज्ञीकृतेन धनुपाऽधिगता च कृष्णा ॥ ७ ॥ यत्मिनिधावहमु खांडवमग्नयेऽदामिद्रं च सामरगणं तरसा विजित्य ॥ ठव्धा सभा मयकृताऽद्भुतिस्याया दिग्भ्योऽहरन्नृपतयो बिह्मध्वरे ते ॥ ८ ॥ यत्तेजसा नृपशिरोंऽन्निमहन्मखार्थे आर्योऽनुजस्तवगजायुत्तस्ववीर्थः ॥ तेनाहृताः प्रथमनाथ-मखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन्विष्मध्वरे ते ॥ ९ ॥ यत्तेजसा नृपशिरोंऽन्निमहन्मखार्थे आर्योऽनुजस्तवगजायुत्तस्ववीर्थः ॥ तेनाहृताः प्रथमनाथ-मखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन्विष्मध्वरे ते ॥ ९ ॥ यत्तेजसा मखन्ति। भिष्कश्लाधिकश्लाधिकश्लाधिकश्लाधिकश्लाधिकश्लाधिकश्लाविद्यापितः समिरिजोऽक्षमदान्निजं मे ॥ यत्तेजसाऽध भगवान्युधि शुरुपाणिविद्यापितः समिरिजोऽक्षमदान्निजं मे ॥ यत्तेजसाऽध भगवान्युधि शुरुपाणिविद्यापितः समिरिजोऽक्षमदान्निजं मे ॥

विगीतस्तथापि न्याख्यायते नृपशिरः स्वंधिर्यस्य तं जरासंघं तवानुजो भीमो मखार्थमहन् हतवान् । तिक्वज्यं विना राजस्यमखानुपपत्तेः । गजायुतस्येव सन्वसुत्साहशक्तिवीर्यं वस्य सः तं हत्वा प्रमथनाथो महाभैरवस्तस्य मखाय ये राजानस्तेनाहतास्ते च यद्यस्मान्मोचितास्तत्तस्याचेऽध्वरे विलियानीतवंतः ॥ ९ ॥ यैः कितवैर्दुःशासनादिभिस्तव पतन्याः कवरं विकीयोन्सुच्य स्पृष्टमाकुष्टं तेपां स्त्रियो हतेशा अत एव वैधन्यादिसुक्तकेशा अकृत चकार । कथंमूतं कवरस्य । अधिमखं राजस्यमधिकृत्य वस्त्रिते रिवतो यो महाभिषेकस्तेन वस्तावम्य । चारु रम्यम् । यत्स्मरणात्तद्दानीमेवास्मत्कृष्या प्राप्तस्य श्रीकृष्णस्य नमने पाद्योः पतितान्यशृणि सुखाद्यस्याः पत्न्याः । पद्शन्दसापेक्षस्यापि पतितसन्दरस्याश्रुपदेन समासो नित्यसापेक्षितत्वात् ॥ १० ॥ शिष्याणामयुतस्याग्रे तत्पंक्तो संके यस्तस्माद्दुर्वाससो हेतोरिणा हुर्योधनेन रचितं यद्दुर्त्वं कुच्छं वापस्त्रकृणं तस्मात्सकाशाचोऽस्मान्वनमेत्य जुगोप । किं कृत्वा । शाकमेवाचं तस्मिन्नव । एवं हि भारते कथा । कदाचिद्दुर्वाससो दुर्योधनेनातिथ्यं कृतम् । तेन च परितुष्टेन वरं

श्रीधरी

31094

12611

मुग्नीष्वेत्युक्ते दुर्वाससः शापात्पांडवा नश्येयुरिति मनसि निधाय दुर्योधनेनोक्तं युधिष्ठिरोऽस्मत्कुलयुख्योऽतस्तस्यापि भवतैवमेव शिष्यायुत्सहितेनातिथिना भवितव्यं किंतु द्रौपदी यथा चुधा न सीदेचथा तस्यां युक्तवत्यां तद्यृहं गंतव्यमिति। तत्रश्न तथेव दुर्वासिक्ष प्राप्ते परमादरेण युधिष्ठिरेण माध्याह्निकं कृत्वा आगम्यतामिति विज्ञापितो युनिसंचोऽघमपणाय जले निममजन। तत्रश्न चितातुरया द्रौपदा स्मृतमात्रः श्रीकृष्णोऽङ्कस्थां रुक्मिणीं हित्या तत्रश्चणमेव भक्तवत्सलतया चागतः। तया चावेदिते वृत्तांते भगवतोक्तं हे द्रौपद्यहं च युयुक्षितोऽित्म । प्रथमं मां भोजयेति । तथा चातिलज्जयोक्तं स्वामिन् मद्भोजनपर्यंतमञ्चयप्त्रयं सूर्यद्वस्थान्यां मया च सर्वान्संभोज्य युक्तभतो नास्त्यवमिति । तथाऽप्यतिनिर्वधेन स्थालीमानात्य तत्कंठलग्नं किचिच्छाकाचां प्राथ्मोक्तमनेन विश्वातमा भगवान्त्रीयताम् । अथ भोक्तुं युनिसंघमाह्रयेति भीमं प्रहितवान् । स च तावतातिन्ति वृथापाकभवेन पलायित इति ॥ ११ ॥ गिरिजासहितो विस्मापितः सिन्नजं पाशुपतमस्तम् । अन्येऽपि लोकपाला निजान्यसाण्यदुः । अन्यदप्यार्थमाह । अयुनेति । महत इंद्रस्यासनार्थम् ॥ १२ ॥ वृत्रवेद स्था क्रीकृति । स्वर्वाचवित्तेपति वधार्थमाश्चित्तंः । येनानुभावितं प्रभावयुक्तं कृतम् । हे आजमीढ युधिष्ठिर ! तेन युपितो वंचितोऽस्म । कथंभूतेन । सुम्ना निजमहिमावस्थानेन ॥१३॥ यद्वाधव

るというとうなっていまっていまっていまっているというとう

अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्थम् ॥ १२ ॥ तत्रैव मे विहरतो भुजदंडयुग्नं गांडीवलक्षणमरातिवधाय देवाः ॥ सेन्द्राः श्रिता यदनुमावितमाजमीढ तेनाहमच मुपितः पुरुषेण भूम्ना ॥ १३ ॥ यद्वांधवः कुरुवलाव्धिमनंतपारमेको रथेन ततरेऽहमतीर्यसत्त्वम् ॥ प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेषां तेजास्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्यः ॥ १४ ॥ यो भीष्मकर्णग्रुरुश्ल्यचमूष्वदभ्रराजन्यवर्यस्थमंडलमंडितासु ॥ अभ्रेचरो मम विभो रथयूथपानासायुर्मनांसि च हशा सह ओज आर्च्छत् ॥ १५ ॥ यदोःषु मा प्रणिहितं ग्रुरुभीष्मकर्णद्रौणित्रिगर्तशलसैंधववाहि-काचैः ॥ अस्राण्यमोघमहिमानि निरूपितानि नोपस्पृशुर्नृहरिदासिवासुराणि ॥ १६ ॥ सौत्ये हतः कुमितनात्मद ईश्वरो मे यत्पादपद्रमभवाय भजंतिः भव्याः ॥ मां श्रांतवाहमरयो रथिनो भुविष्ठं न प्राहरन्यदनुभावनिरस्तिचित्ताः ॥ १७ ॥ नर्माण्युदारुविरस्मितशोभितानि हे पार्थ हेऽर्जुन-

इत्यादिश्लोकत्रयस्यापि तेन मुपितोऽहमिति पूर्वेणैव संबंधः । श्रीकृष्णवांधवएक एवाहं कौरवसैन्याविध नास्त्यंतो गांभीर्येण पारं च देशतो यस्य तं ततरे तीर्णवानुत्तरगोग्रहे। अतीर्याणि दुस्तराणि सन्त्वानि तिमिगिलादीनि भीष्मादिह्याणि यस्मिन् । परैनींतं गोधनं प्रस्याहृतम् । परेपां च शिरोभ्यः सकाशान्तेजास्पदं प्रभावस्यास्पदमुष्णीपहृष्णं मणिमयं मुकुटरत्नरूपं च वहुधनं तान्मोहनान्त्रणेण मोहिष्यत्वा हृतं यद्वान्धवेन मया ॥ १८ ॥ अद्भा अनल्पा ये राजन्यवर्यास्तेषां रथमंडलिर्मण्डतामु चमृपु सारथिरूपेण ममाग्रेचरः सन् । हे विभो ! तेषां रथयूथपानामायुरादीनि यो दशा दृष्टिवान्त्वान् । मनांसीत्युत्साहादिशक्तिम् । सहो वलम् । ओजः शस्त्रादिकौशलम् ॥ १५ ॥ तस्य दोःपु सुजेषु मामां प्रणिहितं स्थापितं तैरेव मुर्बादिभिनिरूपितानि प्रयुक्तान्यस्थाण न सृष्ट्यांत स्म । मुरुद्रोणः । त्रिगर्तस्थिर्वादेशाधिपतिः सुश्मां । शलः शल्यः । सैधवः सिधुदेशाधिपतिर्जयद्वयः । वाह्विकः श्वंतनोर्भाता । अमोघो महिमा येषां तथाभ्तान्यि । पाठान्तरेऽपि स एवार्थः । प्रतिकाराकरणेऽप्यस्पर्धे दृष्टान्तः । नृहरिदासं प्रह्लादिमवेति ॥ १६ ॥ स्वापराधमनुस्मरन् संतप्यमान आह् । सौत्ये सारथ्ये कुमितना मे मया स वृतः । कुमितत्वमेवाह । आत्मद इत्यादिना । अभवाय मोक्षाय । भव्याः श्रेष्ठाः । श्रान्ता वाहा अश्वा यस्य तं माम् । जयद्रथवधे हि जलपानं विनाधाः श्रान्तास्ततो रथाद्वतीर्य वाणेर्श्वं भिन्ता मया जलं संपादितं

11२९॥

तदा यस्यानुभावेन निरस्तचित्ता अरयो मां न प्रहतवंतः स सीत्ये वृत इति कुमतित्वम् ॥ १७ ॥ हे नरदेव ! उदारं गंभीरं रुचिरं च यत्स्मितं तेन शोभितानि नर्माणि परिहासवाक्यानि तथा कार्यप्रस्तावेषु हे पार्थेत्यादीनि मधुराक्षराणि संजन्तितानि च हृदिस्पृशानि मनोज्ञानि माधवस्य यान्येतानि तानीदानीं स्मर्तुर्मम हृदयं छुठंति लोठयंति श्लोभयंति। णिजभाव आर्षः ॥ १८ ॥ विकल्थनं स्वगुणश्चाघनादि । शय्यादिव्वैक्यादव्यतिरेकाद्वेतोः कराचिद्वयभिचारं दृष्टा हे वयस्य ! ऋतवान् सत्ययुक्तस्त्वामिति वक्रोक्त्या विष्रलब्धस्तिरस्कृतोऽपि । ऋभ्रुमानिति पाठे ऋभवो देवाः खेवकाः संति यस्य सः । असौ महानिप मया वयस्य इति मत्वा विप्रलब्धस्तिरस्कृत इत्यर्थः । ऋग्रमानिति पाठे वत्वाभाव आर्षः । मेऽघमपराधमसहत । महितया महत्त्वेन । ऐकपद्येऽति-महत्त्वेनेत्यर्थः । सख्युरघं सखेव तनयस्याघं पितेव ॥१९॥ त्वयाऽऽशंकितं पराजयं चापि प्राप्तोऽहमित्याह । तेन सख्या रहितोऽतो हृदयेन शुन्यः। अंग हे राजन्! उरुक्रमस्य परिग्रहं पोडश-सहस्रस्त्रीलक्षणम् । असङ्किर्नीचैः । अवला योपेव ॥ २० ॥ श्रीकृष्णवियोग एवात्र हेतुर्नान्य इत्याह । तदिति । यतो येभ्यो नुपतय आनमंति । ईशेन रिक्तं शून्यमसत्कार्याक्षमं सन्मंत्रविधानरिष सखे कुरुनंदनेति ॥ संजल्पितानि नरदेव हृदिस्पृशानि स्मर्तुर्द्धठंति हृदयं मम माधवस्य ॥ १८ ॥ शय्यासनाटनविकत्थनभोजनादिष्वेक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः ॥ सख्यः सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं सेहे महान्महितया कुमतेरघं मे ॥ १९ ॥ सोऽहं नृपेन्द्र रहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहदा हृदयेन शून्यः॥ अध्वन्युरुक्रमपरिग्रहमंग रक्षन् गोपैरसद्भिरवलेव विनिर्जितो अस्म ॥ २०॥ तह धनुस्त इपवः स रथो ह्यास्ते सोऽहं रथी नृपतयो यत आनमंति ॥ सर्वं क्षणेन तदभूदसदीशरिक्तं भस्मन्हृतं कुहकराद्धमिवोधमूष्याम् ॥ २१ ॥ राजंस्त्वयाऽभिषृष्टानां सुहृदां नः सुहत्पुरे ॥ विषशापविष्रुहानां निब्नतां सुष्टिभिर्मिथः ॥ २२ ॥ वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथितचेतसाम् ॥ अजानतामिवान्योन्यं चतुष्पंचावशे-पिताः ॥२३॥ प्रायेणैतद्भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितम् ॥ मिथो निष्नंति भूतानि भावयंति च यन्मियः ॥२४॥ जलौकसां जले यद्धन्महांतोऽदंत्यणीयसः॥ दुर्वलान्वलिनो राजन्महांतो बलिनो मिथः ॥ २५ ॥ एवं बलिष्ठर्यदुभिर्महद्भिरितरान्विमुः ॥ यदूनयदुभिरन्योऽन्यं भूभारान्संजहार ह ॥ २६ ॥ देशकालार्थयुक्तानि हत्तापोपशमानि च ।। हरंति स्मरतिश्चतं गोविंदाभिहितानि मे ।।२७।। एवं चिन्तयतो जिल्लोः कृष्णपादसरोरुहस् ।। सौहा-र्देनातिगाढेन शांता असीद्रिमला मतिः ॥२८॥ वासुदेवांघ यनुध्यानपरिबृहितरंहसा ॥ भक्त्या निर्मियताशेषकपायिषणो ऽर्जुनः ॥२९॥ गीतं भगवता

भस्मिन हुतिमिन । अतिप्रीतादिष कुहकान्मायादिनः सकाशाद्राद्धं लब्धं यथा असत्सम्यकर्षणादिनाष्यूपरभूमानुप्तं वीजिमन ॥ २१ ॥ सहत्पुरे त्वया पृष्टानां नः सहदां मध्ये चत्वारः पंच वावशोषिताः । तत्र हेतुविप्रशापेत्यादि । वारुणीमन्नमयीम् । अजानतामिनान्यमेरकामुष्टिभिनिध्नताम् ॥ २२ ॥ २३ ॥ अवशोषिता इत्यनेनोक्तं हेतुकर्तारमाह त्रिभिः । प्रायेणीति । भावयंति
पालयन्ति ॥ २४ ॥ जलौकसां मत्स्यादीनां मध्ये महातः स्थूला अणीयसः स्क्मान्यथा अदंति भच्यंति ॥ २५ ॥ एवं वलिष्ठैर्महद्भिः पांडविद्धीधनजरासंघादीन्निहत्य यद्भिरितरान् शाच्वादीन्निहत्य यद्न्यदुभिरन्योयं निहत्य भगवान् भ्रुवो भारभूतान् संहतवान् ॥२६॥ अतः परं वक्तुं न शक्नोभीति स्चयन्नाह । देशकालोचितार्थयुक्तानि मनःपीडोपशमकराणि च गोविदस्य वचनानि स्मरतो मे मम चित्तं हरंत्याकर्पन्ति ॥२७॥ एवमिति स्रतोक्तिः । अतिह्रदेन स्नेहेन कृष्णपादसरोक्तं चिन्तयतोऽर्जुनस्य मितः शांता विशोका विमला विरक्ता चासीत् ॥२८॥

श्रीधरं

अ०१५

।।२९।।

मितवैमल्यफलमाह। वासुदेवांव्रचनुष्यानेन परिचृंहितं रंहो वेगो यस्यास्तया भक्त्या निर्माथिता उन्मूलिता अशेषाः कषायाः कामादयो यस्याः सा घिषणा बुद्धिर्यस्य स ज्ञानं पुनरध्यगमदित्यु-त्तरेणान्वयः ॥ २९ ॥ कालेन कर्मभिस्तमसा भोगाभिनिवेशेन च रुद्धमावृतं सत् ॥ ३० ॥ ज्ञानफलमाह । विशोक इति । एतदेव शोकहेत्वभावेनोपपादयति । शोकस्य हि हेतुईतिभ्रमस्तस्य देहस्तस्य लिंगं तस्य गुणास्तेपामविद्या। तत्र त्रस्रसंपत्त्या वेदान्तश्रवणेन ब्रह्माहमिति ज्ञानेन लीना प्रकृतिविद्या यस्मिस्तन्नैर्गुण्यं भवति नतु सुपुप्तिप्रलययोरिवाविद्याशेषः। तस्मान्नैर्गुण्याद्गु-णकार्यिलंगनाशः । अलिंगत्वाचासंभवः सम्यग्भोगाय भवति पुनः पुनिरिति संभवः स्थूलदेहस्तद्रहितस्ततश्च तत्परिच्छेदाभावात्संछिन्नो द्वैतलचणः संशयो भ्रमो यस्य स विशोको जात इति ॥ ३१ ॥ भगवतो मार्गमारुच्य यदुकुरुस्य संस्थां नाशं श्रुत्वा नारदोक्तं चानुस्मृत्य स्वःपथाय स्वर्गमार्गाय निभृतात्मा निश्वरुचित्तः ॥ ३२ ॥ तां दुविंज्ञेयाम् । वच्यति ह्येकादशे । सौदा-मन्या यथाकाशे यांत्या हित्वाश्रमंडलम् ॥ गतिर्न लच्यते मत्यैंस्तथा कृष्णस्य दैवतैरिति । संस्रुतेरुपराम । जीवन्मुक्ता वभूव । देहं जहाविति वा ॥ ३३ ॥ तदेवमुक्तमि यादवेभ्यो भगवतो ज्ञानं यत्तत्संग्राममूर्धनि ॥ कालकर्मतमोरुद्धं पुनरध्यगमत्त्रभुः ॥ ३०॥ विशोको ब्रह्मसंपत्त्या संबिन्नद्धेतसंशयः ॥ लीनप्रकृतिनैर्गुण्यादर्लिगत्वा-दसंभवः ॥ ३१ ॥ निशम्य भगवन्मार्गं संस्थां यदुकुलस्य च ॥ स्वःपथाय मति चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः ॥ ३२ ॥ पृथा अपनुश्रुत्य धनंजयोदितं नाशं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् ॥ एकांतमक्त्या भगवत्यधोक्तजे निवेशितात्मोपरराम संसृतेः ॥ ३३ ॥ यथा इरद्भवो भारं तां तनुं विजहावजः ॥ कंटकं कंटकेनेव द्वयं चापीशितुः समम् ॥ ३४ ॥ यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जह्याद्यथा नटः ॥ भूभारः चिपतो येन जहौ तच कलेवरम् ॥ ३५ ॥ यदा मुकुंदो भगवानिमां महीं जहाँ स्वतन्वा श्रवणीयसत्कथः ॥ तदाहरेवाप्रतिबुद्धचेतसामधर्महेतुः कलिरन्ववर्तत ॥ ३६ ॥ युधिष्ठिरस्तत्परि-सर्पणं बुधः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तदात्मिन ॥ विभाव्य छोभानृतिज्ञिह्यिसनाद्यधर्मचकं गमनाय पर्यधात् ॥ ३७ ॥ स्वराट् पौत्रं विनयिनमात्मनः सुसमं गुणैः ॥ तोयनीव्याः पतिं भूमेरभ्यविचद्भजाह्वये ॥ ३८ ॥ मथुरायां तथा वज्रं शूरसेनपतिं ततः ॥ प्राजापत्यां निरूप्येष्टिममीनपिबदीश्वरः ॥ ३९॥ विसृज्य तत्र तत्सवं दुक्छवळयादिकम् ॥ निर्ममो निरहंकारः संखिन्नाशेषबंधनः ॥ ४०॥ वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च वैलच्चण्यमबुद्ध्वा तत्साम्यं वदतो मंदमतीन्त्रति वैलक्षण्यं स्पष्टयति द्वाभ्याम् । यया यादबह्मपया तन्वा भ्रुवो भारं कंटकेन कंटकिमवाहरत् । यादवतनुर्भूभारतनुरुचेति द्वयमपीश्वरस्य संहार्यत्वेन सममेव ॥ ३४ ॥ श्रीकृष्णमूर्तेविशेषमाह । यथेति । तान्यपि यथा घत्ते जहाति च । तदाह । यथा नटो निजरूपेण स्थितो रूपांतराणि धत्तेऽन्तर्धत्ते च तथा तदपि कलेवरं जही । अंतरधादि-त्यर्थः ॥ ३५ ॥ युधिष्ठिरस्य स्वर्गारोहप्रसंगाय कलिप्रवेशमाह । यदेति । स्वतन्वा जही सतनोरेव वैकुण्ठारोहात्। अवणाही सती कथा यस्य तथा यदहस्तिस्मिन्नेव । अहरिति लुप्तसप्तम्यंतं पदम् । अप्रतिबुद्धचेतसामविवेकिनां तु न प्रभुरित्युक्तम् । अन्ववर्ततेति पूर्वमेवांशेन प्रविष्टस्य तेन रूपेणानुवृत्तिरुक्ता ॥ ३६ ॥ बुधो युधिष्टिरस्तस्य कलेः परिसर्पणं प्रसरणं विलोक्य । कथंभृतम् । लोभाद्यधर्मचक्रं यस्मिन् । जिह्नं कौटिन्यम् । पर्यधात्तदुचितं परिधानमकरोत् ॥ ३७ ॥ आत्मनः स्वस्य गुणैः मुसममितसदृशं तोयं सर्वतः स्थितं समुद्रोदकमेव नीवी परिधानिव-श्वेषो यस्यास्तस्या भूमेः पतित्वेनामिपिक्तवान् ॥३८॥ वज्रमनिरुद्धस्य पुत्रम् । निरूप्य कृत्वेत्यर्थः । अपिवदात्मन्यारोपयामास । ईश्वरः समर्थः ॥३९॥ संलिन्नान्यशेषाणि वंधनान्युपा-

॥३०॥

भयो येन ॥ ४० ॥ तदेव दर्शयति द्वाभ्याम् । वाचिमित्युपलचणम् । सर्वेन्द्रियाणि मनसि प्रविलापितवानित्यर्थः । तच मनः प्राणे प्राणाधीनवृत्तित्वात् । तं च प्राणमितरेऽपाने तेनाकर्पणात् अपानव्यापार उत्सर्गस्तत्सिहतमपानं मृत्यौ तद्धिष्ठातुदेवतायाम्। अनेनैव वागादिष्विप तत्तत्कर्मसाहित्यं ज्ञेयम्। तं मृत्युं पंचत्वे पंचभृतानामैक्ये देहे देहस्यैव मृत्युनीत्मन इति भावितवानि-त्यर्थः । अजोहवीदिति यङ्छगंतान्छङि रूपम् ।।४१।। त्रित्वे गुणत्रये पंचत्वं देहम् । तच त्रित्वमेकत्वेऽविद्यायाम् । सर्वं सर्वारोपहेतुमविद्यामात्मनि जीवे। अजोहवीदिति वक्तव्येऽजुहवीदित्यार्पम् । एवं शोधितमात्मानं त्रक्षण्यव्यये कूटस्थे न तस्पान्यत्र लय इत्यर्थः ॥ ४२ ॥ तदेवमात्मप्रतिपत्तिमुक्त्या वाह्यस्थितिमाह । चीरवासा इति द्वाभ्याम् । बद्धवाङ्मौनी ॥ ४३ ॥ अनवेक्षमाणोऽ-नुजादिप्रतीचामकुर्वन । आशां दिशम् । गतपूर्वा पूर्व प्रविष्टाम् । महात्मभिविवेकविद्धः । यतो यां दिशम् ॥ ४४ ॥ अधर्मो मित्रं यस्य तेन ॥ ४५ ॥ साधु कृताः सर्वेऽर्था तम् ॥ मृत्यावपानं सोत्सर्गं तं पंचत्वे हाजोहवीत् ॥ ४१ ॥ त्रित्वे हुत्वा ८थ पंचत्वं तचैकत्वे ८ जुहोन्मुनिः ॥ सर्वमात्मन्यजुहवीद्त्रह्मण्यात्मानम-व्यये ॥४२॥ चीरवासा निराहारो बद्धवाङ्मुक्तमूर्धजः ॥ दर्शयन्नात्मनो रूपं जडोन्मत्तपिशाचवत् ॥ ४३ ॥ अनवेचमाणो निरगादशृष्वन्विधरो यथा ॥ उदीचीं प्रविवेशाशां गतपूर्वां महात्मिभः ॥ हृदि ब्रह्म परं ध्यायनावर्तेत यतो गतः ॥ ४४ ॥ सर्वे तमनु निर्जग्मुर्झातरः कृतनिश्चयाः ॥ किला अर्मि मेत्रण दृष्टा स्पृष्टाः प्रजा अवि ॥ ४५ ॥ ते साधुकृतसर्वार्था ज्ञात्वात्यंतिकमात्मनः ॥ मनसा धारयामासुर्वेकुंठचरणांबुजम् ॥ ४६॥ तद्भानोद्धिक्तया भक्त्या विशुद्धिषणाः परे ॥ तस्मिक्षारायणपदे एकांतमतयो गतिस् ॥ ४७॥ अवापुर्द्रवापां ते असद्भि-विषयात्मिभः ॥ विधूतकल्मपास्थानं विरजेनात्मनेव हि ॥ ४८ ॥ विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान् ॥ कृष्णावेशेन तिचतः पितृभिः स्वत्तयं ययो ॥ ४९ ॥ द्रौपदी च तदा ऽऽज्ञाय पतीनामनपेक्षताम ॥ वाखुदेवे भगवति ह्येकांतमतिराप तः ॥ ५० ॥ यः श्रद्धयैतद्भगवित्र-याणां पांडोः सुतानामिति संप्रयाणस् ॥ शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्धा हरौ अक्तिसुपैति सिद्धिस् ॥ ५१ ॥ इति श्रीमद्भा० म० प्र॰ पांडवस्वर्गारोहणं नाम पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ सूत उवाच ॥ ततः परीचिद्धिजवर्यशिचया महीं महाभागवतः शशास ह ॥ यथा हि सूत्यामभिजातकोविदाः समादिशिवित्र महद्गुणस्तथा ॥ १ ॥ स उत्तरस्य तनयायुपयेम इरावतीम् ॥ जनमेजयादीश्रतुरस्तस्यामुत्पा-धर्मादयो यैः अतएव वैस्ट्रेंटस्य चरणांद्वजयेवात्यं तिकं शरणं ज्ञात्वा ॥ ४६ ॥ कथंभूते पदे । विध्तकन्मपाणामास्थानं निवासस्थानं यत्तस्मिन् । विरजेनात्मनैव गतिं प्रापु-र्नतु पोडशकलेन लिंगेन। गतेर्वा विशेषणम् । विश्जेनात्मनैवावस्थानरूषां गति ते विधूतकल्यपाः त्रापुरिति ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ विदुरोऽपि तीर्थान्यटन्त्रभासे श्रीकृष्णावेशेन कृष्णे चित्तमावेश्य देहं परित्यज्य तचित्त एव संस्तद्वानीं नेतुमागतैः पितृभिः सह स्वक्षयं स्वाधिकारस्थानं ययौ ॥ ४६ ॥ आत्मानं प्रत्यनपेक्षतां तदा ज्ञात्वा तमाप ॥ ५० ॥ इति एवं यत्संत्रयाणम् । अलमतिशयेन स्वस्त्ययनं मं गलास्पदम् । अलं पवित्रं च ॥ ५१ ॥ इति श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे टीकायां पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ ततश्च पोडशे भृमिधर्मयोः किलिखिन्नयोः ॥ संवादे वर्ण्यते प्राप्तिः पारुकस्य प्रीक्षितः ॥ १ ॥ द्विजवर्याणां शिक्षया । सत्यां जन्मिन । अभिजातकोविदा जातकर्मविदः । हे विष्र ! महतां गुणा यस्मिन्सः ॥ १ ॥

श्रीधरी

अ०१६

113011

जनमेजयादीनित्यक्षराधिक्यं छांदसम् । उत्पादयन्त्रिति पाठे हेतौ शतुप्रत्ययः । सुतानुत्पादयितुमिरावतीम्रुपयेम इति वाक्ययोजना ॥ २ ॥ आजहार कृतवानित्यर्थः । शारद्वतं कृपम् । यत्र येनश्वमेथेषु देवा दृष्टिगोचरा वभृद्यः ॥ ३ ॥ निजग्राह निगृहीतवान् । कलिमेव निर्दिशति । नृपेति ॥ ४ ॥ कस्य हेतोरिति । अयमर्थः । कलिं करमाद्वेतोः केवलं निजग्राह न तु हतवान्य-तोऽसौ शद्रः कोऽतिकुत्सितः यो गां पदाहनदहन्निति ॥ ५ ॥ अस्य विष्णोः पदांभोजयोर्यो मकरंदस्तं लिहंत्यास्वादयंति ये तेषां सतां महतां वा कथाश्रयमिति समासानिष्कृष्टस्यानुपंगस्तिही कथ्यताम् ॥ ६ ॥ नोचेत्किमन्यैरसद्भिरालापैर्यद्यैरायुपो वृथा क्षयः । अस्माकमयं सत्रप्रयत्नोऽपि हरिकथामृतपानार्थ एवेत्याह सार्धाम्याम् । जुद्रमन्पमायुर्येपाम् । तथाप्यृतं सत्यं मोक्षमिच्छताम् ॥ ७॥ यो मृत्युः स इह सत्रे शिवतुरिदं शामित्रं कर्म पशुहिंसनं तद्र्यमुपहृतः। ततः किमत आह। न कश्चिदिति॥ ८॥ ततोऽपि किमत आह। अहो नृलोके हरिलीलामृतं वचः दयत्स्तान् ॥ २ ॥ आजहाराश्वमेधांस्त्रीन् गंगायां भूरिदिचणान् ॥ शारद्वतं गुरुं कृत्वा देवा यत्राक्षगोचराः ॥ ३ ॥ निज्याहौजसा वीरः किलं दिग्विजये क्वचित्।। नृपिलंगधरं श्र्द्रं घ्नंतं गोमिथुनं पदा ॥ ४॥ शौनक उवाच ॥ कस्य हेतोर्निजग्राह किलं दिग्विजये नृपः ॥ नृदेविह्न-धृक् शूद्रः कोऽसौ गां यः पदाऽहनत् ॥ ५ ॥ तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्णकथाश्रयम् ॥ अथवाऽस्य पदांभोजमकरंदिलहां सताम् ॥ ६ ॥ किमन्यरसदालापेरायुपो यदसद्वयः ॥ चुद्रायुपां नृणामंग मत्यानामृतमिच्छताम् ॥ ७ ॥ इहोपहूतो भगवानमृत्युः शामित्रर्मणि ॥ न कश्चिनिम्रयते तावद्यावदास्त इहांतकः ॥ ८ ॥ एतदर्थं हि भगवानाहूतः परमर्पिभिः ॥ अहो नृछोके पीयेत हरिछीछाऽमृतं वचः ॥ ९ ॥ मंदस्य मंदप्रज्ञस्य वयो मंदायुपश्च वै ॥ निद्रया हियते नक्तं दिवा च व्यर्थकर्मिः ॥ १० ॥ सृत उवाच ॥ यदा परीक्षित्कुरुजांगले वसन् कलिं पविष्टं निजनक-वर्तिते ॥ निशम्य वार्तामनतिप्रियां ततः शरासनं संयुगशौंडिराददे ॥ ११ ॥ स्वलंकृतं श्यामतुरंगयोजितं रथं मृगेन्द्रध्वजमाश्रितः पुरात् ॥ वृतो रथाश्वद्रिपपत्तियुक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः ॥ १२ ॥ भद्राश्वं केतुमाळं च भारतं चोत्तरान्कुरून् ॥ किंपुरुपादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे विष्यु ॥ १३ ॥ तत्रतत्रोपशृण्वानः स्वपूर्वेषां महात्मनाम् ॥ प्रगीयमानं च यशः कृष्णमाहात्म्यसूचकम् ॥ १४ ॥ आत्मानं च परित्रातम-श्वत्थाम्नोऽस्रतेजसः ॥ स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे ॥ १५ ॥ तेभ्यः परमसंतुष्टः प्रीत्युञ्जृम्भितलोचनः ॥ महाधनानि वासांसि ददौ हारान्महामनाः ॥ १६ ॥ सारथ्यपारषदसेवनसख्यदौत्यवीरासनानुगमनस्तवनप्रणामम् ॥ स्निग्धेषु पांडुषु जगत्प्रणतिं च विष्णोर्भक्तिं करोति पीयेतेत्येतदर्थम् । हरिलीलैवामृतं यस्मिस्तत् ॥ ९ ॥ तदमावे वृथेव जीवनमित्याह । मंदस्यालसस्य । नक्तं रात्रौ यद्वयश्चायुस्तित्रद्रया हियते । दिवा अहि च यद्वयस्तद्वयर्थंकर्मभिर-पहियते ॥ १० ॥ तत्र तावत्किलिनग्रहप्रसंगमाह । यदेति । यदा निजचक्रविति स्वसेनया पालिते देशे किलं प्रविष्टं शुश्राव तदा तामनितिप्रियां वार्ता किचित्प्रियां च युद्धकौतु-कसंपत्तिन्यम्य ततः शरासनं दुष्टनिग्रहार्थमाददे । संयुगे शौँ डिर्युद्धे प्रगन्मः । पाठांतरे युद्धे शौरिः कृष्णतुल्यः ॥११॥ ततथ दिग्विजयाय निर्गतः ॥१२॥ भद्रास्वादीनि पूर्वपश्चिमदक्षिणी-चरतः समुद्रलग्नानि वर्पाणि । मेरोः सर्वत इलाष्ट्रतम् । तत उत्तरतो रम्यकं हिरण्मयं च दक्षिणतो हरिवर्षं किंपुरुपं च तानि विजित्य ॥ १३ ॥ प्रगीयमानं यश आदीनि शृण्वंस्तेभ्यो

\$ 8

ग३१॥

ददाविति हतीयेनान्वयः ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ किंच हिनम्बेषु पांडवेषु विष्णोर्यानि सारथ्यादीनि कर्माणि तानि शृष्वन् तथा विष्णोर्जगत्कर्द्वकां प्रणतिं च शृष्वन् । नृपतिः परीक्षिद्धिणोश्चरणारविंदे भक्तिं करोति स्म । पारपद्मिति रेफपकारयोविंश्लेपश्छान्दसः। तत्र पार्षदं सभापतित्वम् । सेवनं चित्तानुवृत्तिः। वीरासनं रात्रौ खद्गहस्तस्य तिष्ठतो जागरणम् ॥१७॥ वृत्तिमतुवर्तमानस्य सतः । नातिद्रे शीघ्रमेव ॥ १८ ॥ धर्मो वृष्क्रपः । विच्छायां हतप्रभाम् । गां गोरूपां पृथ्वीम् । विवत्सां नष्टापत्याम् ॥ १९ ॥ ते आत्मनो देहस्य यद्यपि बहिरामयो न लच्यते तथाप्यंतर्मध्ये आधिः पीडा यस्यास्तां त्वामालक्षये । केन यतो विच्छायासि । अतः ईपन्म्लायता वैवर्ण्यं भजता मुखेन लिंगेन तत्र कारणानि कल्पयनपुच्छति । द्रेवंधुमित्यादिपंचिमः । दरे रिथतं बंधम् ॥ २०॥ त्रिभिः पादैन्ध्नमत एवैकपादं मा मां मल्लक्षणं जनमित्यर्थः । वृपलैरित ऊर्ध्वं भोचयमाणम् । पुरत्वमातमपद्विशेषणत्वात् । हता यज्ञभागा येषां तान् । यज्ञाध-करणात् ॥ २१ ॥ हे उर्वि पृष्टिय । अर्हभिररच्यमाणाः स्त्रियः पितृभिररच्यमाणान्वालान्त्रत्युत तैरेव पुरुपादैरिय निर्दयेरार्तान् क्लिष्टान् । वाचं देवीं सरस्वतीं कुकर्मणि दुराचारे स्थिताम् । नुपतिश्वरणारविंदे ॥ १७ ॥ तस्यैवंवर्तमानस्य पूर्वेपां वृत्तिमन्वहम् ॥ नातिदूरे किलाश्चर्यं यदासीत्तिश्चवोध मे ॥ १८ ॥ धर्मः पदैकेन चरन्वि-च्छायामुपलभ्य गाम् ॥ पृच्छति स्माश्रुवदनां विवत्सामिव मातरम् ॥ १९ ॥ धर्म उवाच ॥ कचिद्धद्रेऽनामयमात्मनस्ते विच्छायाऽसि म्लायते-पन्मुखेन ॥ आळक्षये भवतीमंतराधि दूरे बंधुं शोचिस कंचनाम्व ॥ २०॥ पादैन्यू नं शोचिस मैकपादमात्मानं वा वृष्टैभों स्यमाणम् ॥ अथो सुरादीन इतयज्ञभागान्यजा उतस्विन्मघवत्यवर्षति ॥२१॥ अरच्यमाणाः स्त्रिय उर्वि वालान् शोचस्यथो पुरुषादैरिवार्तान् ॥ वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मण्यब्रह्मण्ये राजकुले कुलाबचान् ॥ २२ ॥ किं क्षत्रबंधून्कलिनोपसृष्टान् राष्टाणि वातैरवरोपितानि ॥ इतस्ततो वाऽशनपानवासःस्नानव्य-वायो-मुखजीवलोकस् ॥२३॥ यदा अन्व ते सूरिभरावतारकृतावतारस्य हरेर्घरित्रि ॥ अंतर्हितस्य स्मरती विसृष्टा कर्माणि निर्वाणविलंबितानि ॥२४॥ इदं ममाचच्व तवाधिमूलं वसंधरे येन विकर्षिता असि ॥ कालेन वा ते बलिनां वलीयसा सुरार्चितं किं हतमंब सौअगम् ॥ २५ ॥ धरण्युवाच ॥ भवान्हि वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मान् एच्छिसि ॥ चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैलोंक सुखावहैः ॥ २६ ॥ सत्यं शौचं दया क्षांतिस्त्यागः संतोष आर्जवम् ॥ शमो दमस्तपः साम्यं तितिक्षोपरितः श्रुतम् ॥ २७ ॥ ज्ञानं विरिक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः ॥ स्वातंत्र्यं कौशलं कांतिर्धेर्यं मार्दवमेव च कुलाग्रचान्त्राक्षणोत्तमान्सेवकान् ॥ २२ ॥ उपसृष्टान् व्याप्तान् । अवरोपितान्युद्धासितानि । व्यवायो मैथुनम् । इतस्ततो निषेधानादरेण सर्वतोऽशनादिपुन्मुखं प्रवर्तमानं जीवलोकं वा ॥२३॥ हे अम्ब मातर्हें धरित्रि! ते तब यो भूरिभारस्तस्यावतारणार्थं कृतावतारस्य कर्माणि स्मरंती तेन विस्षृष्टा सत्ती शोचिस । निर्वाणं विलंबितमाश्रितं येषु तानि । पाठान्तरे निर्वाणं विडंबितमुपहसितं यैः । मोचादप्यधिकसुखानीत्यर्थः ॥२४॥ हे अम्ब ! ते सौभाग्यं कालेन वा हृतम् ॥ २५ ॥ भवान् जानात्येव तथापि वच्यामीत्याह । येन हेतुभूतेन ते चतुर्भिः पादैवतंसे यत्र च सत्यादयो महागुणा न वियंति तेन श्रीनिवासेन रहितं लोकं शोचामीति पष्ठेनान्वयः ॥२६॥ सत्यं यथार्थभापणम्। शौचं शुद्धत्वम्। द्या परदुःखासहनम्। चान्तिः क्रोधप्राप्तौ चित्त-संयमनम् । त्यागोऽथिषु मुक्तहस्तता । संतोषोऽलंबुद्धिः । आर्जवमवक्रता । शमो मनोनैश्चल्यम् । दमो वाह्येद्रियनैश्चल्यम् । तपः स्वधर्मः । साम्यमरिमित्राद्यभावः । तितिचा परापराधसहनम् ।

श्रीधरी

अ०१६

113811

131

उपरितर्काभग्राप्तावौदासीन्यम् । श्रुतं शास्त्रविचारः ।। २७ ।। ज्ञानमात्मविषयम् । विरक्तिर्वेतृष्ण्यम् । ऐश्वर्यं नियंतृत्वम् । शौर्यं संग्रामोत्साहः । तेजः प्रभावः । वलं दक्षत्वम् । स्पृतिः कर्त-व्याकर्तव्यार्थानुसंधानम् । स्वातंत्र्यमपराधीनता । कौशलं कियानिपुणता । कांतिः सौन्दर्यम् । धैर्यमव्याकुलता । मार्द्वं चित्ताकाठिन्यम् ॥ २८ ॥ प्रागन्भयं प्रतिभातिशयः। प्रश्रयो विनयः। शीलं सुस्वभावः । सहओजोवलानि मनसो ज्ञानेंद्रियाणां कर्मेन्द्रियाणां च पाटवानि । भगो भोगास्पदत्वम् । गाम्भीर्यमक्षोभ्यत्वम् । स्थैर्यमचश्चलता । आस्तिक्यं श्रद्धा । कीर्तिर्यशः । मानः ुष्ड्यत्वम् । अनहंकृतिर्गर्वाभावः ॥ २९ ॥ एते एकोनचत्वारिंश्दन्ये च त्रक्षण्यशरण्यत्वादयो महांतो गुणा यस्मित्रित्याः सहजा न वियंति न श्लीयंते स्म ॥ ३० ॥ तेन गुणपात्रेण गुणाल-येन पाप्मना पापहेतुना ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ तस्य विरहो दुःसह इत्याह चतुभिः । ब्रह्मादयो यस्याः श्रियोऽपांगमोक्षः स्वस्मिन् दृष्टिपातस्तत्कामाः संतो बहुतिथं बहुकालं तपः समचरन्सम्यक् चरंतिस्म । भगवद्भिरुत्तमैः प्रपन्ना आश्रितापि सा श्रीर्यस्य पादलावण्यमलमनुरक्ता सती सेवते ॥ ३३ ॥ तस्य भगवतः श्रीमद्भिः पदैः । केतुर्ध्वजः । अजादयः केतोश्चिह्वानि येपां तैः । ॥ २८ ॥ प्रागल्भ्यं प्रश्रयः शीलं सह ओजो बलं भगः ॥ गांभीयँ स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिर्मानोऽनहंकृतिः ॥ २९ ॥ एते चान्ये च भगविन्नत्या यत्र महागुणाः ॥ प्रार्थ्या महत्त्वमिच्छद्भिर्न वियंति स्म कर्हिचित् ॥ ३० ॥ तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन सांप्रतम् ॥ शोचामि रहितं छोकं पाप्पना किलनेक्षितम् ॥ ३१ ॥ आत्मानं चानुशोचामि भवंतं चामरोत्तमम् ॥ देवान् पितृनृषीन्साधून्सर्वीन्वणाँस्तथाश्रमान् ॥ ३२ ॥ ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपांगमोक्षकामास्तपः समचरनभगवत्रपन्नाः ॥ सा श्रीः स्ववासमरविंदवनं विहाय यत्पादसौभगमलं भजते ऽनुरक्ता ॥३३॥ तस्याहमञ्ज-कुळिशांकुराकेतुकेतैः श्रीमत्पदैर्भगवतः समलंकृतांगी ॥ त्रीनत्यरोच उपलम्य यतो विभूतिं लोकान्स मां व्यसुजदुत्स्मयतीं तदंते ॥ ३४ ॥ यो वै ममातिभरमासुरवंशराज्ञामक्षौहिणीशतमपानुददात्मतंत्रः ॥ त्वां दुःस्थम्नपदमात्मनि पौरुषेण संपादयन्यदुषु रम्यमित्रभदंगम् ॥ ३५ ॥ का वा सहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पैः ॥ स्थैर्यं समानमहरन्मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मम यदंघिविटंकितायाः ॥ ३६ ॥ तयोरेवं कथयतोः पृथिवीधर्मयोस्तदा ॥ परीक्षिज्ञाम राजिषः प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीय ॥ ३७ ॥ इति श्रीम० म० प्र० पृथ्वीधर्मसंवादो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ सृत उवाच ॥ तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानमनाथवत् ॥ दंडहस्तं च वृषठं ददृशे नृपठांञ्चनम् ॥ १ ॥ वृषं मृणाल-यद्वा । अञ्जादीनामाश्रयैः । सम्यगलंकृतमंगं यस्याः साऽहं ततो भगवतो विभृतिं संपद्गुपलभ्य प्राप्य त्रीन् लोकानतिक्रम्यारोचे शोभितवत्यस्मि । पञ्चात्तस्य विभृतेरंते नाशकाले प्राप्ते सत्युत्स्मयंतीं गर्वे कुर्वाणां मां स व्यसुजन्यक्तवान् ॥ ३४ ॥ किंच । यो वै आसुरो वंशो येपां तेपां राज्ञामक्षौहिणीशतरूपं ममातिभरं भारमपनीतवान् । त्वां चोनपदत्वाद्दुःस्थं संतं पौरुषेण पुरुपकारेणात्मिन स्वस्मिन् संपूर्णपदं सुरुथं संपाद्यन् । लक्षणहेत्वोः क्रियाया इति हेतौ शतृप्रत्ययः । संपाद्यितुमित्यर्थः । अविश्रत् भृतवानित्यर्थः ॥ ३५ ॥ तस्य विरहं का वा सहेत । प्रेमाव-लोकश्र रुचिरस्मितं च वन्गुजन्पश्च तैर्मधुमानिनीनां सत्यभामादीनां समानं गर्वसहितं स्थैर्यस्तव्धत्वं योऽहरत्। यस्यांत्रिणा रजस्युत्थितेन विटंकितायाः सस्यादिमिषेण रोमोत्सवो भवति ॥ ३६ ॥ कथयतोः सतोः प्राचीं पूर्ववाहिनीं सरस्वतीं कुरूचेत्रे ॥ ३७ ॥ इति प्रथमे टीकायां पोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ ततः सप्तदशे राज्ञः कलेनियह उच्यते । तस्यैवं वीर्यभाजोऽपि

गा३२॥

वैराग्यं वक्तुमद्भुतम् ॥ १ ॥ हन्यमानं ताड्यमानम् ॥ १ ॥ मृणालं पद्मकंदस्तद्वद्वलम् । भयान्मेहंतं मूत्रयंतम् । इवेत्यनेन पदावशेषो धर्मो भयान्मूत्रयित्रव प्रतिक्षणं श्लीयमाणांशस्तस्याप्य-निर्वाहात्कंपमान इवेति दशितम् ॥ २ ॥ धर्मदुघां हविद्गिग्धीम् । क्षामां छशाम् । यवसं तृणम् । अत्र सस्यादिप्रसवच्चयाद्विवत्सेव । यज्ञाभावात्कृशा । अत एव यज्ञभागमिन्छन्ती पृथ्वीति स्वितम् ॥ ३ ॥ कार्तस्वरं सुवर्णं तन्मयः परिन्छदः परिकरो यस्य । स्वर्णनिवद्धमित्यर्थः । सज्जीकृतकार्ष्वकः ॥ ४ ॥ हंसि घातयित । राजाहमिति चेत्रवाह । नट इव वेपमात्रेण नरदेवोऽसि कर्मणा त्वद्विजः श्रूदः ॥ ५ ॥ अशोच्यात्विरपराधान् रहिस यस्त्वं प्रहरन् प्रहरिस स शोच्यः सापराधोऽस्यतो वधमहीस ॥ ६ ॥ वृषं प्रत्याह । त्वं वा कः । स्वयमेव संभावयित । कि कि श्रिदेवो इपरुपेणास्मान् परिखेदयन् वर्तसे ॥ ७ ॥ दोर्दं पररिभिते परिरंभितवत्सुरक्षिते ते श्रुचोऽश्रूणि विनाऽन्येपामश्रृणि नानुपतंतीति खेदहेतुत्वं दिशितम् ॥ ८ ॥ एवसके पुनरिष शोचंतं

भवलं मेहन्तिमिव विभ्यतम् ॥ वेपमानं पदैकेन सीदंतं श्र्द्रताडितम् ॥ २ ॥ गां च धर्मदुघां दीनां भृशं श्र्द्रपदाहताम् ॥ विवत्सां साश्रुवदनां क्षामां यवसिम्ब्छतीम् ॥ ३ ॥ पप्रच्छ रथामारूढः कार्तस्वरपिरच्छदम् ॥ मेघगंभीरया वाचा समारोपितकार्मुकः ॥ ४ ॥ कस्त्वं मच्छरणे लोके वलाद्धंस्यवलान्वली ॥ नरदेवोऽसि वेषेण नटवत्कर्मणाऽद्विजः ॥ ४ ॥ कस्त्वं कृष्णे गते दृरं सह गांडीवधन्वना ॥ शोच्योऽस्यशोच्यान् रहिस प्रहर्म्वधमर्हिसि ॥ ६ ॥ त्वं वा मृणालध्वलः पादैन्यू नः पदा चरन् ॥ चृपरूपेण किं कश्चिहेवो नः पिरखेदयन् ॥ ७ ॥ न जातु पौरवेन्द्राणां दोर्दंडपिरंभिते ॥ भृतलेऽज्ञुपतंत्यिसमिन्वना ते प्राणिनां शुचः ॥ ८ ॥ मा सौरभेयानुशुचो व्येतु ते चृपलाद्धयम् ॥ मारोदीरंव भद्रं ते खलानां मिय शास्तिरि ॥ १ ॥ यस्य राष्ट्रे प्रजाः सर्वाह्यसाधुभिः ॥ तस्य मत्तस्य नश्यंति कीर्तिरायुर्भगो गतिः ॥ १० ॥ एप राज्ञां परो धर्मो ह्यार्तानामार्तिनिम्रहः ॥ अत एनं विष्वपापि भृतदुहमसत्तमम् ॥ ११ ॥ कोऽज्ञुश्चत्तव पादांस्त्रीन्तिरेश्चभेगो गतिः ॥ १० ॥ प्रृवंस्त्वाहशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम् ॥ १२ ॥ आख्याहि चृप भद्रं वः साधूनामकृतागसाय् ॥ आत्मवेरूप्यकर्तारं पार्थानां कीर्तिद्पणम् ॥ १३ ॥ जनेऽनागस्यधं युञ्जन्सर्वतोऽस्य च मद्धयम् ॥ साधूनां अद्रमेव स्यादसाधुदमने कृते ॥ १८ ॥ अनागःस्विह भृतेषु य आगस्कृतिन्दुर्था-अत्वद्धाः ॥ आहर्ताऽसिम भुजं साक्षादमर्वस्यापि सांगदस्य। १५ ॥ राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्यानुपालनस्य ॥ शासतोऽन्यान्यशास्त्रमनापनुत्पथा-अत्वद्धाः । असध्मिद्धस्यते पीद्यंत इत्यर्थः । भगो अभ्यम् । गतिः परलोकः ॥ १० ॥ ११ ॥ प्रतरि श्वंतं वृपंप्रसाह।

कोऽन्नश्चिचच्छेद । त्वादृशास्त्विद्धधा दुःखिताः ॥ १२ ॥ वो अद्रमस्तु । आत्मनस्तव पाद्च्छेदेन वैरूप्यं कृतवंतं कीर्तिं दूपयतीति तथा तमाख्याहि ॥ १३ ॥ ननु तदाख्याने कृते कथं अद्रं स्यादित्यत आह । यस्माद्नागिस जने योऽघं दुःखं युंजन् कुर्वन् भवत्यस्यैवंभृतस्य मत्तः सकाशात्सर्वत्रापि भयं भवति । ततः साधूनां भद्रं भवेदेवेति ॥ १४ ॥ एतस्य दंडेऽहमसमर्थ इति मा शंकीरित्याह । अनागःस्विति । आगस्कृदपराधकर्ता । तस्यामर्त्यस्य देवस्यापि भ्रजमाहर्तास्याहिरिष्यामि । सांगदिमत्यनेन मूलत उत्पाद्याहिरिष्यामीति दिश्तिम् ॥१५॥ नन्वेकस्य निग्रहेणा-

॥३२॥

श्रीधरी

अ०१७

न्यस्यानुग्रहे तव किं प्रयोजनं तत्राह । राज्ञो हीति अन्यानधर्मिष्ठान् । शासतो दण्डयतः ॥ १६ ॥ आर्तानामभयं यस्मानद्वनो वो युष्माकं युक्तमुचितसेव ॥ १७ ॥ वयं तु यतः पुरुपात्प्राणिनां क्लेशहेतको भवेयुस्तं पुरुपं न विजानीमः । यतो वादिनां वाक्यभेदेविमोहिताः ॥१८॥ वाक्यभेदानेवाह । विकल्पं भेदं वसत आच्छादयंति ये योगिनस्ते आत्मानमेवात्मनः प्रभ्रं सुखदुःखप्रदमाधः । तदुक्तम् । आत्मैव द्यात्मनो वंधुरात्मैव रिपुरात्मन इति । यदा । विकल्पेः कुतर्केः प्रावृता नास्तिकाः । एवं हि तेवदन्ति। न तावहेवतादीनां प्रभुत्वं कर्माधीनत्वात् । न च कर्मणः
स्वाधीनत्वाद्वेतनत्वाच । अतः स्वयमेव प्रभुनं चान्यः कश्चिदिति । अन्ये दैवज्ञा देवं ग्रहादिक्षणं देवताम् । परे तु मीमांसकाः कर्म । अपरे लोकायतिकाः स्वभावम् ॥१९॥ केष्विप सेश्वरेषु
मध्ये केष्विपीति दुर्लभत्वं दर्शितम् । निश्चय इति सिद्धान्तत्वम् । अप्रतक्यान्मनोऽगोचरात्परमेश्वरात्सर्वं भवतीति विमृश विचारय स्वयुद्ध्या ॥ २० ॥ विखेदो गतमोहः । पर्यचष्ट
प्रत्यभापत ज्ञातवानिति वा ॥२१॥ अनिर्धारितिमिव व्यवन्धातकं जानविप न स्चयेदित्येवंरूपं धर्म व्रविण्यतो धर्मोऽसि । स्वने को दोप इत्यत आह । यदिति । स्थानं नरकादि ॥२२॥ यदा।

निह ॥ १६ ॥ धर्म उवाच ॥ एतद्वः पांडवेयानां युक्तमार्ताभयं वचः ॥ येषां गुणगणैः कृष्णो दौत्यादौ भगवान्कृतः ॥ १७ ॥ न वयं क्लेशवोज्ञानि यतः स्युः पुरुपर्षभ ॥ पुरुषं तं विज्ञानीमो वाक्यभेदःविमोहिताः ॥ १८ ॥ केचिद्विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मनः ॥ दैवमन्येऽपरे कर्म स्वभावमपरे प्रभुष् ॥ १९ ॥ अप्रतक्यीदिनिदेंश्यादिति केष्विप निश्चयः ॥ अत्रानुरूपं राजिषं विम्रश स्वमनीषया ॥ २० ॥ एवं धर्मे प्रवित स सम्राड् द्विजसत्तम ॥ समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्ट तम् ॥ २१ ॥ राजोवाच ॥ धर्मं ववीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपष्टक् ॥ यदधर्मकृतः स्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत् ॥ २२ ॥ अथवा देवमायाया नृनं गतिरगोचरा ॥ चेतसो वचसश्चापि भूतानामिति निश्चयः ॥ २३ ॥ तपः शौचं दया सत्यमिति पादाः प्रकीर्तिताः ॥ अधर्माशैक्षयो भग्नाः समयसंगमदैस्तव ॥ २४ ॥ इदानीं धर्म पादस्ते सत्यं निर्वत्येचतः ॥ तं जिष्टक्षत्यधर्मोऽयमनृतेनैधितः कलिः ॥ २५ ॥ इयं च भूर्भगवता न्यासितोरुभरा सती ॥ श्रीमद्भिस्तत्यदन्यासैः सर्वतः कृतकौतुका ॥ २६ ॥ शोचत्यश्रुकला साध्वी दुर्भगेवोज्ज्ञिताऽधुना ॥ अत्रद्धाण्या नृपन्याजाः श्रृद्रा भोच्यंति मामिति ॥ २७ ॥ इति धर्मं महीं चैव सांत्वियत्वा महारथः ॥ निशातमाददे खङ्गं कलयेऽधर्महेतवे ॥ २८ ॥ तं जिधांसुमभिग्रत्य विहाय नृपलांक्षनम् ॥ तत्पादमूलं शिरसा समगाद्भयविद्धलः

अज्ञानाद्रप्यकथनं भवतीत्याह । अथवेति । देवस्य मायया गितवेध्यघातकलक्षणा वृत्तिभृतानां चेतसो वचसश्रागोचरा सुज्ञेया न भवतीति निश्चयः ॥२३॥ घमोंऽसाविति ज्ञात्वा तस्य पादानुवादेन व्यवस्थामाह । तप इति द्वाभ्याम् । अधर्मपादैस्तव त्रयः पादास्त्रिभिरंशौभँग्नाः । स्मयो विस्मयः ॥२४॥ इदानीं कलौ हे धर्म ! ते पादश्रतुथोंऽञ्शस्तत्रापि सत्यमेवास्ति । यतः संत्याद्भवानात्मानं निर्वर्तयेत्कथंचिद्धारयेत् । यद्वा । पुरुपस्त्वां साधयेत् । तमपि पादमनृतेन संविधितः कलिरूपोऽयमधर्मा ग्रहीतुमिच्छति। तत्रेयं स्थितिः । कृतसुगे प्रथमं संपूर्णश्रतुष्पाद्धमस्त्रोतायां चतुणीमपि पादानां मध्ये स्मयेन तपःसंगेन शौचं मदेन दया अनृतेन सत्यिमत्येवं चतुर्थोंऽशो हीयते । द्वापरे त्वर्धम् । कलौ चतुर्थोंऽशोऽविशिष्यते सोऽप्यंते मंच्यतीति ॥ २५ ॥ न्यासितोऽन्योन्यद्वारेणावतारित उरुर्भरो मारो यस्याः सा । कृतं कौतुकं मङ्गलं यस्याः सा ॥ २६ ॥ अशृणि कलयति ग्रंचतीत्यश्रकला तेन त्यक्ता सती शुद्धा भोच्यंति मामिति शोचति ॥ २७ ॥

ग३३॥

निशातं निशितम् । अधर्मस्य हेतुर्यः कित्रतं हंतुमित्यर्थः ॥ २८ ॥ अभिप्रेत्य ज्ञात्वा ॥ २९ ॥ शरण्य आश्रयार्दः क्लोक्यः सस्कीर्त्यर्दः ॥ ३० ॥ गुडाकेशोऽर्जुनस्तस्य यशोधरा ये वयं तेपां तान्प्रति बद्धोऽञ्जिलियेन तस्य ते । किं कथंचन केनाप्यंशेन न वर्तितन्यम् । यस्मान्वमधर्मस्य वंधुः ॥ ३१ ॥ तदेवाह । राजदेहेषु वर्तमानं त्वामतु सर्वतः प्रवृत्तः । अनार्यं दौर्जन्यम् । अहं स्वधर्मत्यागः । ज्येष्ठा अलन्त्माः । माया कपटम् ॥ ३२ ॥ तत्तस्माद्धर्मेण सत्येन च वर्तितन्ये वर्तितुमहें ब्रह्मावर्ते देशे । यज्ञस्य वितानं विस्तारस्तत्र विज्ञा निषुणाः ॥ ३३ ॥ इज्या यागस्तद्भूषा मृतिर्यस्य । शं चेमं कामांश्च । निवंद्रादयो देवा इज्यंते नतु हरिस्तत्राह । एप स्थावरादीनामात्मेति । तथापि जीववन्न परिच्छिन्न इत्याह । अंतर्वहिरिति । यथा वायुः प्राणरूपेणां-तःस्थोऽपि बहिरप्यस्ति तद्वत्सर्वान्तर्यामिश्वरोऽपीति ॥ ३४ ॥ उद्यतासिम्रद्धत्वज्ञम् । दंडपाणि यमम् । उद्यतमुद्युक्तम् ॥३५॥ अत्र न वस्तव्यमिति या तवाज्ञा तया यत्र क्वापि वत्स्यामि किंतु

॥ २९ ॥ पिततं पादयोवीं त्य कृपया दीनवत्सलः ॥ शरण्यो नावधीच्छ्लोक्य आह वेदं हसिन्नव ॥ ३० ॥ राजोवाच ॥ न ते गुडाकेशयशो-धराणां बद्धांजलें भयमस्ति किंचित् ॥ न वर्तितन्यं भवता कथंचन चेत्रे मदीये त्वमधर्मवन्धः ॥ ३१ ॥ त्वां वर्तमानं नरदेवदेहेष्वनुप्रवृत्तो-ऽयमधर्मपूराः ॥ लोभोऽनृतं चौर्यमनार्यमंहो ज्येष्ठा च माया कल्हश्च दम्मः ॥ ३२ ॥ न वर्तितन्यं तदधर्मवन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितन्ये ॥ ब्रह्मा-वर्ते यत्र यजन्ति यद्धपंज्ञैश्वरं यद्धवितानविज्ञाः ॥ ३३ ॥ यस्मिन्हरिर्मगवानिज्यमान इज्यामृतिर्यजतां शं तनोति ॥ कामानमोघान् स्थिरजङ्ग-मानामन्तर्विद्धियुरिवेष आत्मा ॥ ३४ ॥ सृत उवाच ॥ परीचित्वेयमादिष्टः स कल्जित्वेत्रथुः ॥ तमुद्यतासिमाहेदं दण्डपाणिमिवोद्यतम् ॥ ३५ ॥ कल्किवाच ॥ यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया ॥ लच्चये तत्र तत्रापि त्वामात्तेषुशरासनम् ॥ ३६ ॥ तन्मे धर्ममृतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टुम-हंसि ॥ यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठंस्तेऽनुशासनम् ॥३०॥ सृत उवाच ॥ अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कल्ये ददो ॥ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा-धर्मश्चतुर्विधः ॥३८॥ पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात्मशुः ॥ ततोऽनृतं मदं कामं रजो वेरं च पञ्चमम् ॥३९॥ अमृनि पञ्च स्थानानि ह्यधर्मप्रभवः कल्टिः ॥ औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसत्तिवराक्तत्व ॥ ४० ॥ अथैतानि न सेवेत वुभुषुः पुरुषः क्वचित् ॥ विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः

तत्र तत्राप्याको गृहीत इपुः शरासनं च येन तं त्वामेव लक्षये ॥ ३६ ॥ तत्तस्मात् । नियतो निश्चलः । वत्स्यामि ॥ ३७ ॥ पानं मद्यादेः । सूनाः प्राणिवधाः । द्यूतेऽनृतम् । पाने मदः । पूर्वं मदो दयानाशकत्वेनोक्तोऽत्र तु गर्वद्वारा तपोनाशकत्वेन । स्त्रीपु संगः । हिंसायां क्रौर्यं द्यानाशकिमिति ज्ञेयम् । यद्यपि सर्वं सर्वत्र संभवति तथापि प्राधान्येनानृतादीनां द्यूतादिषु यथासंख्यं ज्ञेयम् । द्वादशस्कन्थे तु सत्यं द्या तपोदानिविषादा विभोर्नुपेत्यत्र दानशब्देन शौचसेवोक्तम् । मनःशुद्धिक्षपत्वाद्भृताभयदानस्य । तेतायां धर्मपादानां तुर्याशो हीयते शनः । अधर्म-पादरनृतिहिंसाऽसंतोपविश्वहैरित्यत्र चासंतोपश्चव्देन तस्य हेतुर्गवीं लच्यते । विश्वहश्चव्देन च तद्धेतुः श्लीसंग इत्यविरोधः ॥३८॥ चतुर्विधस्याप्येकत्रैवावस्थानं देहीति पुनर्याचमानाय जातक्ष्यं सुवर्णं दत्तवात् । ततः सुवर्णदानादनृतं मदम् । कामिनिति स्त्रीपु संगम् । रज इति रजोमूलां हिंसाम् । एतानि चत्वारि पंचसं वैरं चादादिति ॥३९॥ औत्तरेयेण परीक्षिता असून्यमीपु स्थानेपु न्यवसदि-

श्रीधरी

अ०१७

11331

त्यर्थः ॥४०॥ अथ इति हेतोः । बुभ्धुरुद्भवितुमिन्छुः । स्त्रीसुवर्णयोरसेवनं नाम तयोरनासिक्तः ॥४१॥ एवं किंहं निगृद्ध वृपस्य पादान्प्रतिसंदधे । तप आदीनि प्रवर्तितवानित्यर्थः ॥ ४२ ॥ युष्मदीयसत्रप्रष्ट्वितरिप तत्त्रभावादेवेत्याह त्रिभिः। एतर्हीदानीं युधिष्टिरेणारण्यं प्रवेष्टुमिच्छतोपन्यस्तं समर्पितमासनमध्यास्ते । अधुना आस्ते पालयत इति वर्तमानसामीप्ये वर्तमानविन्निर्देशः स्मेत्यध्याद्वारो वा ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ सत्राय सत्रं कर्तुं दीन्तिता दीक्षां कृतवंतः ॥ ४५ ॥ इति प्रथमे टीकायां सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ राज्ञस्त्वष्टादशे तस्य ब्रह्मशापो निरूप्यते ॥ स चानुप्रह एवास्य जातो वैराग्यमावहन् ॥ १ ॥ परीक्षितो निर्याणमत्याश्चर्यं वक्तुं तत्संभावनाय जन्माश्चर्यमनुस्नारयति । यो वा इति । विष्छष्टो निर्देग्धः सन् ॥ १ ॥ ब्रह्मकोपादुत्थितात्तचकाद्यः प्राणविष्ठवः प्राणनाशस्तस्माद्यदुरुभयं तस्मात्र संग्रमोह । तत्र हेतुर्यस्तु भगवत्येवार्पिताशय इति ॥ २ ॥ किंतु । उत्युज्येति । वैयासकेः शुकस्य शिष्यः सन् । विज्ञाता अजितस्य हरेः संस्थि-॥ ४१ ॥ वृषस्य नष्टांस्त्रीन्पादांस्तपः शौचं दयामिति ॥ प्रतिसंदध आश्वास्य महीं च समवर्धयत् ॥ ४२ ॥ स एष एतर्ह्यध्यास्त आसनं पार्थिवोचितम् ॥ पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञाऽरण्यं विविक्षिता ॥ ४३ ॥ आस्तेऽधुना स राजर्षिः कौरवेन्द्रश्रियोक्षसन् ॥ गजाह्वये महाभागश्रकवर्ती बृहच्छवाः ॥४४॥ इत्थंभूतानुभावोऽयमभिमन्युसुतो नृषः ॥ यस्य पालयतः क्षोणीं यूयं सत्राय दीक्षिताः ॥ ४५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे कलिनिग्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ सूत उवाच ॥ यो वै द्रौण्यस्त्रविष्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः ॥अनुग्रहाद्भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः॥१॥ ब्रह्मकोपोत्थिताद्यस्तु तक्षकात्प्राणविष्ठवात् ॥ न संमुमोहोरुभयाद्भगवत्यर्पिताशयः ॥ २ ॥ उत्मृज्य सर्वतः संगं विज्ञाताजितसंस्थितिः ॥ वैयास-केर्जही शिष्यो गंगायां स्वं कलेवरम् ॥ ३ ॥ नोत्तमश्लोकवार्तानां जुषतां तत्कथामृतम् ॥ स्यात्संभ्रमो अन्तकाले अपि स्मरतां तत्पदां बुजम् ॥ ४ ॥ तावत्किळिर्न प्रभवेत्प्रविष्टोऽपीह सर्वतः ॥ यावदीशो महानुर्व्यामाभिमन्यव एकराट् ॥ ५ ॥ यस्मिन्नहिन यहीव भगवानुत्ससर्ज गाम् ॥ तदैवेहानु-वृत्तो असावधर्मप्रभवः किलः ॥ ६ ॥ नानुद्रेष्टि किलः सम्राट् सारंग इव सारभुक् ॥ कुरालान्याश्च सिद्धचन्ति नेतराणि कृतानि यत् ॥ ७ ॥ किं नु बालेषु शूरेण कलिना धीरभीरुणा ॥ अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो वृको नृषु वर्तते ॥ ८ ॥ उपवर्णितमेतदः पुण्यं पारीक्षितं मया ॥ वासुदेवक-थोपेतमाख्यानं यदपृच्छत ॥ ९ ॥ या याः कथा भगवतः कथनीयोरुकर्मणः ॥ गुणकर्माश्रयाः पुम्भिः संसेव्यास्ता बुभूषुभिः ॥१०॥ ऋषय ऊचुः ॥ तिस्तन्वं येन सः ॥ ३ ॥ न चैतिचत्रमित्याह । उत्तमश्लोकस्यैव वार्ता येष्वत एव नित्यं तत्कथारूपममृतं जुपतां संभ्रमो मोहो न स्यात् ॥ ४ ॥ तिस्मन् राज्ञि सुतरां तन्न चित्रमित्याशयेनाह तावदिति । अभिमन्योः पुत्र एकराट् चक्रवर्ती ईशः पतिर्यावत् ॥ ५ ॥ नतु तदा कलेरप्रवेश एवास्तु प्रविष्टोऽपि न प्राभवदिति कुतस्तत्राह । यस्मिन्नहिन यहिं यस्मिन्नेव क्षणे गां पृथ्वीमतु-वृत्तः प्रविष्टः । अधर्मस्य प्रभवो यस्मिन् ॥ ६ ॥ नन्वधर्महेतुं किलं सर्वथा किं न इतवांस्तत्राह । नानुद्वेष्टीति । सारंगो भ्रमर इव सारग्राही । सारमाह । यद्यस्मिन्कुशलानि पुण्यान्याशु संकल्पमात्रेण फलंति । इतराणि पापान्याशु न सिद्धयन्ति । यतस्तानि कृतान्येव सिद्धयन्ति नतु संकल्पितमात्राणीति ।। ७ ॥ नतु दोषाधिक्याद्द्वेष एव युक्तः । न धीरेषु तस्याकिचित्करत्वादि-त्याह । किं न्विति । किं तु तेन भवेत् । बालेष्वधीरेषु प्रमत्तोध्वहितः सन् यो वृक इव वर्तते ॥ ८ ॥ पारीचितमाख्यानमप्रव्छत पृष्टवंतो यूयम् ॥ ९ ॥ किं बहुना वरैरेतावदेव कर्तव्यमिति

॥३४॥ 🔏

सर्वशास्त्रार्थसारं कथयित या या इति । कथनीयान्युरुणि कर्माणि यस्य तस्य गुणकर्मिनिषयाः । तुभूषुभिः सद्भाविम्छिद्धः ॥ १० ॥ पुनिविस्तरेण कथनार्थं स्तोक्ति तत्संगं चाभिनंदंति । स्तिति त्रिभिः । शास्त्रतीः समा अनंतान्वत्सरान जीव । अत्यंतसंयोगे द्वितीया । यतस्त्वं विशुद्धं यशः कीर्तयसि । तच्चास्माकं मर्त्यानाममृतं मरणनिवर्तकम् ॥ ११ ॥ किंच अस्मिन्कर्मणि सन्नेऽनाश्चासेऽविश्वसनीये वैगुण्यबाहुल्येन फलनिश्चयामावात् । धूमेन धूम्रो विवर्ण आत्मा श्रीरं येषां तानस्मान् । कर्मणि पष्टी । आसवं मकरंदम् । मधु मधुरम् ॥ १२ ॥ भगवत्संगिनो विष्णुभक्तास्तेषां संगस्य यो लवोऽत्यल्पः कालस्तेनापि स्वर्गं न तुल्याम समं न पश्चाम न चापवर्गम् । संमावनायां लोट् । मर्त्यानां तुल्छा आशिषो राज्याद्या न तुल्यामेति किंमु वक्तन्यम् ॥ १३ ॥ एवं सत्संगमभिनंद्य अवणौत्सुक्यमाविष्कुर्वन्ति । को नामेति । रसिद्धसङ्कः । महत्तमानामेकांतेन परमयनमाश्रयो यस्तस्य कथायाम् । अगुणस्य प्राकृति तुण्यसित्सय । कल्याणगुणानामंतं ये योगेश्वरास्तेऽपि न जग्मरेतावंत इति न परिगणयांचकुः । भवः शिवः पाद्यो त्रह्मा च मुख्यौ येषां ते ॥ १४ ॥ कर्मण्यस्मिन्ननाश्वासे धूमधूम्रा-

सूत जीव समाः सौम्य शाश्वतीर्विशदं यशः ॥ यस्वं शंसिस कृष्णस्य मत्यांनाममृतं हि नः ॥ ११ ॥ कर्मण्यस्मिन्ननाश्वासे धूमधूमा-त्मनां भवान् ॥ आपाययित गोविंदपादपद्मासवं मधु ॥१२॥ तुलयाम छवेनापि न स्वर्गं नापुनर्भवन् ॥ भगवत्संगिसंगस्य मत्यांनां किमुता-शिषः ॥ १३ ॥ को नाम तृष्येद्रसवित्कथायां महत्तमैकांतपरायणस्य ॥ नांतं गुणानामगुणस्य जग्मुयोंगेश्वरा ये भवपाद्ममुख्याः ॥ १४ ॥ तन्नो भवान्वे भगवत्प्रधानो महत्तमैकांतपरायणस्य ॥ हरेरुदारं चिरतं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन् ॥ १५ ॥ स वे महाभागवतः परीचिचे-नापवर्गाख्यमदभवुद्धिः ॥ ज्ञानेन वैयासिकशब्दितेन भेजे खगेन्द्रध्वजपादमूलम् ॥ १६ ॥ तन्नः परं पुण्यमसंवृतार्थमाख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् ॥ आख्याद्यनंताचिरतोपपत्रं पारीचितं भागवताश्वरामम् ॥ १७ ॥ सृत उवाच ॥ अहो वयं जन्मभृतोऽच हास्य वृद्धानुवृत्त्याऽपि विलोमजाताः ॥ दौष्कुल्यमाधि विश्वनोति शीघ्रं महत्तमानामभिधानयोगः ॥ १८ ॥ कृतः पुनर्गृणतो नाम तस्य महत्तमैकांतपरायणस्य ॥ योऽनन्तशक्तिर्भगवानन्ति महत्त्वग्राव्यमनंतमाहुः ॥ १९ ॥ एतावताऽलं ननु सृचितेन गुणैरसाम्यानितशायनस्य ॥ हित्वेतरान्प्रार्थयतो विभूतिर्यस्यांघिरेणुं जुवतेऽ

यस्य स भवातः सुश्रपतां हरेश्वरितं विस्तारयतु ॥ १५ ॥ तच शुकपरीक्षित्संवादेन कथयेत्याहुः । स वा इति द्वाभ्याम् । वैयासिकना श्रीशुकेन शिव्दितेन कथितेन येन ज्ञानेन ज्ञानसाधनेन नापवर्ग इत्याख्या यस्य तत् खगेन्द्रध्वजस्य हरेः पादमूलं भेजे ॥ १६ ॥ तदसंवृतार्थं यथा तथा आख्याहि । तदेव निर्दिशति । परीक्षिते कथितं पारीक्षितमाख्यानं श्रीभागवतं पुराणम् । परं पुण्यं सन्वशोधकम् । अत्यद्भुते योगे निष्ठा यस्य । अनंतस्याचिरितैरुपवं ग्रुक्तम् । अत एव भागवतानासिभरामं प्रियम् । एतैर्विशेषणेः कर्मज्ञानभक्तियोगप्रकाशकत्वं दर्शितम् ॥ १७ ॥ श्रीभागवतन्याख्याने लव्धप्रसंगं महतामाद्रपात्रमात्मानं श्राघते द्वाभ्याम् । अहो इत्याश्चर्ये । ह इति हर्षे । वयमिति वहुवचनं श्राघायाम् । प्रतिलोमजा अप्यद्य जन्मभृतः सफल-जन्मान आ स्म जाताः । वृद्धानामनुवृत्त्या आदरेण । ज्ञानवृद्धः श्रुकस्तस्य सेवयेति वा । यतो दुष्कुलत्वं तिन्निमित्तमाधि च मनःपीढां महत्तमानामिभिधानयोगो लोकिकोऽपि संभापणलक्षणः सम्बन्धो विधुनोत्यपनयति ॥ १८ ॥ कृतः पुनः कि पुनर्वक्तन्यं तस्य नाम गृणतः पुंसो महत्तमानामिभिधानयोगो दौष्कुल्यं विधुनोतीति । यद्वा । नाम गृणतः पुनः कृतो दौष्कुल्यमिति ।

श्रीधरी

302

13811

1131

यद्वा । गृणतः पुंसस्तस्य नाम दौष्कुन्यं विधुनोतीति किं वक्तव्यमिति कैमुत्यन्यायमेवाह । अनन्ताः शक्तयो यस्य । स्वतोऽप्यनंतः । किंच । महत्सु गुणा यस्य स महद्गुणस्तस्य भावस्तस्मात् । यं गुणतोऽप्यनंतमाहुः ॥ १९ ॥ एतत्प्रपंचयित त्रिभिः । एतावतेति । तस्य यद्साम्यमनित्शायनं च गुणैस्तत्साम्यं तदाधिक्यं चान्यस्य नास्तीत्यस्यार्थस्य ज्ञानमेतावता सचितेनालं पर्याप्तं कस्तिह्न स्तरतो वक्तुं शक्नोति । तदेवाह । इतरान्त्रह्नादीनप्रार्थयमानान् हित्वा विभृतिर्लच्मीरनभीष्मोरिप यस्यांत्रिरेणुं सेवत इति ॥२०॥ अथेत्यर्थातरे । यस्य पादनस्वाद्वसृष्टं निःसृतमिप विश्विनोपहृतं समिपतम्हणांमोऽघोंदकमीशसिहतं जगत्युनाति । विश्विपहृतं सेशमिति च तयोरिष्युपासकत्वमुक्तम् । तस्मानमुकुन्दव्यतिरिक्तः को नाम भगवत्यदस्यार्थः । स एव सर्वेश्वर इत्यर्थः ॥ २१ ॥ घीराः संतः । ऊढं धृतम् । अत्यं परमकाष्ठापन्नम् । तदाह । यस्मिन्नहिंसोपशमश्च स्वाभाविको धर्मः ॥ २२ ॥ एवं स्वभाग्यमभिनंद्य पारीक्षितोपाख्यानं वक्तमाह । अहं हीति । हे अर्यमणो हे सूर्यास्त्रयीमृत्योऽत्र यावानात्मावगमो मम ज्ञानं तावदाचचे प्रवच्यामि । तथा हि । यथापक्षिणो नभ आत्मसमं स्वशक्त्यनुरूपमेवोत्पति न कृतस्नं तथा विपश्चितोऽपि विष्णोर्गति

नभीप्सोः ॥ २०॥ अथापि यत्पादनखावसृष्टं जगद्विरिंचोपहृतार्हणां मः ॥ सेशं पुनात्यन्यतमो मुकुंदात्को नाम लोके भगवत्पदार्थः ॥ २१ ॥ यज्ञानुरक्ताः सहसैव धीरा व्यपोह्य देहादिषु संगमूढम् ॥ त्रजंति तत्पारमहंस्यमंत्यं यस्मित्रहिंसोपशमः स्वधर्मः ॥ २२ ॥ अहं हि पृष्टो ऽर्यमणो भवद्भिराचक्ष आत्मावगमो अत्र यावान् ॥ नभः पतंत्यात्मसमं पतित्रिणस्तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः ॥ २३ ॥ एकदा धनुरुद्यम्य विचरनमृगयां वने ॥ मृगानन्गतः श्रांतः ज्ञुधितस्तृपितो भृशम् ॥ २४ ॥ जलाशयमचन्नाणः प्रविवेश तमाश्रमम् ॥ ददर्श मुनिमासीनं शांतं मीलितलोचनम् ॥ २५ ॥ प्रतिरुद्धेन्द्रियप्राणमनोबुद्धिमुपारतम् ॥ स्थानत्रयात्परं प्राप्तं ब्रह्मभूतमविकियम् ॥ २६ ॥ विप्रकीर्णजटाच्छन्नं रौरवेणाजिनेन च ॥ विशुष्यतालुरुदकं तथाभूतमयाचत ॥ २७ ॥ अलब्धतृणभूम्यादिरसंप्राप्तार्घसूनृतः ॥ अवज्ञातिमवात्मानं मन्यमानश्रुकोप ह ॥ २८ ॥ अभूतपूर्वः सहसा चुत्तब्भ्यामर्दितात्मनः ॥ ब्राह्मणं प्रत्यभूद्ब्रह्मन्मत्सरो मन्युरेव च ॥ २९ ॥ स तु ब्रह्मऋषेरंसे गतासुमुरगं रुपा ॥ विनिर्गच्छन्धनुष्कोट्या निधाय पुरमागमत् ॥ ३० ॥ एष किं निमृताशेषकरणो मीलितेक्षणः ॥ मृषासमाधिराहोस्वित्कं नु स्यात्क्षत्रबंधुभिः ॥ ३१ ॥ तस्य पुत्रोऽति-तेजम्बी विहरन्बालकोऽभकैः ॥ राज्ञाऽघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमत्रवीत् ॥ ३२ ॥ अहो अधर्मः पालानां पीब्नां बलिभुजामिव ॥ स्वामिन्यघं लीलां समं स्वमत्यनुरूपमेव वदंतीत्यर्थः ॥ २३ ॥ संप्रति कथाम्रपक्षिपति । एकदेति ॥ २४ ॥ अचक्षाणोऽपश्यन् तं प्रसिद्धमाश्रमम् । तस्मिश्र मुनिं शमीकम् ॥ २५ ॥ प्रतिरुद्धाः प्रत्याहृता इन्द्रियादयो येन तम्। अत एवोपरतम्। स्थानत्रयाज्जाग्रदादिलक्षणात्परं तुरीयं पदं प्राप्तम्। अत एव ब्रह्मभूतत्वादविक्रियम्।।२६॥ विप्रकीर्णाभिर्जटाभिराच्छन्नम् । रुरुर्मृगविशेषस्तस्य चर्मणा चाच्छन्नम् । विशेषेण शुष्यत्तालु यस्य सः । तथाभृतं धुनिमुद्कमयाचत ॥ २७ ॥ न लब्धं तृणासनं भूम्याद्युपवेशस्थानं च येन सः । न संप्राप्तोऽर्घः सनुतं प्रियवचनं च येन सः ॥ २८ ॥ मत्सरस्तदुत्कर्पासहनम् ॥ २९ ॥ गतासुं मृतम् । घतुष्कोट्या चापाग्रेण ॥ २० ॥ सर्पनिधाने राज्ञोऽभित्रायमाह । एप कि प्रत्याहृतसर्वेन्द्रियः सन्मीलितेक्षणः स्थितो यदा क्षत्रवंधुभिरागतैर्ग-तैर्वा किं तु स्यादित्यवज्ञया मृपासमाधिः सन्निति जिज्ञासयेत्यर्थः ॥ ३१ ॥ तस्य पुत्रः शृंगीनामा । अतितेजस्वी तपोबलसंपन्नः । अर्घ दुःखम् । तत्रार्भकमध्ये ॥ ३२ ॥ पालानां राज्ञाम्

पीब्नां पुष्टानाम् । अधर्ममेव निर्दिशति । स्वामिनि दासानां वद्घं पापाचरणं विश्वजां काकानामिव शुनामिव चेति ।। ३३ ।। दासत्वं दर्शयति । ब्राह्मणैरिति । सभांडं भांडे एव स्थितम् ॥ ३४ ॥ तत्तदनंतरम् । शास्मि दंडयामि ॥ ३५ ॥ इति वयस्यानुक्त्वा रोषेण ताम्रे अक्षिणी यस्य सः । कौशिकी नदी तस्या अपः । संधिरार्षः । वाग्वज्रं शापम् ॥ ३६ ॥ इत्येवं सर्प-निचेपेण । दंच्यति भन्नियिष्यति। पाठांतरे भस्मीकरिष्यति । स्मेति पादपूरणे । कुलस्यांगारतुन्यं मे मया। ततेति हस्वत्वमार्षम् ॥ ३७ ॥ गले सर्पकलेवरं यस्येत्यलुक्समासः। मुक्तकंठ उच्चै-रित्यर्थः ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ तं सर्प विसुच्य केनापकारः कृतः ॥४०॥ अनिभनंदनवाक्यमहो इत्यादि । वत कष्टम् । त्वया महत्यापं कृतम्। द्रोहेऽपराघे दमो दंडः ॥४१॥ परो विष्णुरित्याख्या रूपातिर्यस्य तं नरदेवं नृभिः संमातुं समं द्रष्टुम् ॥ ४२ ॥ अलच्यमाणेऽदृत्रयमाने । अविवरूथवन्मेपसंघवत् ॥ ४३ ॥ नष्टो नाथो यस्य वसोर्वसुनो धनस्य विछंपकादपहर्तु-यहासानां द्वारपानां शुनामिव ॥ ३३ ॥ ब्राह्मणैः क्षत्रबंधुर्हि द्वारपालो निरूपितः ॥ स कथं तदुगृहे द्वास्थः स भांडं भोक्तमर्हति ॥ ३४ ॥ कृष्णे गते भगवति शास्तर्युत्पथगामिनाम् ॥ तद्भिन्नसेतृनद्याहं शास्मि पश्यत मे बलम् ॥ ३५ ॥ इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षो वयस्यानृषिवालकान् ॥ कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वज्रं विससर्ज ह ॥ ३६ ॥ इति लंघितमर्थादं तक्षकः सप्तमेऽहिन ॥ दंदयित स्म कुलांगारं चोदितो मे ततद्रहम् ॥ ३७॥ ततो अभेत्याश्रमं बालो गले सर्पकलेवरम् ॥ पितरं वीच्य दुःखातों मुक्तकंठो रुरोद ह ॥ ३८ ॥ स वा आंगिरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सुतविलापनम् ॥ उन्मील्य शनकैनेंत्रे दृष्ट्रा स्वांसे मृतोरगम् ॥ ३९ ॥ विस्नुच्य पुत्रं पप्रच्छ वत्स कस्माद्धि रोदिषि ॥ केन वा ते प्रतिकृतमित्युक्तः स न्यवेद-यत् ॥ ४० ॥ निशम्य शप्तमतदर्हं नरेन्द्रं स बाह्मणो नात्मजमभ्यनन्दत् ॥ अहो बतांहो महदज्ञ ते कृतं स्वल्पीयिस द्रोह उरुर्दमो धृतः ॥ ४१ ॥ न वै नृभिर्नरदेवं परारूपं संमातुमईस्यविषकबुद्धे ॥ यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विंदन्ति भद्राण्यकुतोभयाः प्रजाः ॥ ४२ ॥ अलच्यमाणे नरदेवनाम्नि रथांगपाणावयमंग लोकः ॥ तदा हि चोरप्रचुरो विनंद्यत्यर्द्यमाणोऽविवरूथवत्त्वणात् ॥ ४३ ॥ तदद्य नः पापमुपैत्यनन्वयं यन्नष्टनाथस्य वसोर्विलुंपकात् ॥ परस्परं घ्नंति शपंति बृंजते पशूनिस्रियो ऽर्थान्पुरुदस्यवो जनाः ॥ ४४ ॥ तदार्यधर्मश्च विलीयते नृणां वर्णाश्रमाचार्युतस्रियी-मयः ॥ ततो पर्यकामाभिनिवेशितात्मनां शुनां कपीनामिव वर्णसंकरः ॥ ४५॥ धर्मपालो नरपतिः स तु सम्राड् बृहच्छवाः ॥ साचान्महाभागवतो राजिष्हियमेधयाट् ॥ जुतृद्श्रमयुतो दीनो नैवास्मच्छापमहिति ॥ ४६ ॥ अपापेषु स्वभृत्येषु बालेनापक्वबुद्धिना ॥ श्रोरादेहेंतोर्यत्पापं भविष्यति तदस्मन्निमित्तत्वादस्मानुपैष्यति । अनन्वयं संबंधशुन्यमेव । तदेव पापं दर्शयति । परस्परिमति । शपंति परुपं वदंति । पश्चादीन्वंजतेऽपहरंति । पुरुदस्यवश्चोर-बहुलाः ॥ ४४ ॥ आर्यधर्मः सदाचारः । शुनां कपीनामिवार्थकामयोरेवाभिनिवेशितचित्रानाम् ॥ ४५ ॥ एवं राजमात्रस्य शापानईत्वमुक्त्वा प्रस्तुते विशेषमाह । धर्मपाल इति सार्धेन । इयमेधयाडश्वमेधायाजी । नन्वेवंभूतश्वेत्तत्कुतोऽपकृतवांस्तन्नाह । जुन्नाङिति । स्वागतप्रश्नाद्यभावेनावज्ञातः प्रत्युत शार्षं कथमईतीत्यर्थः ॥ ४६ ॥ अस्य महापापस्यान्यत्प्रायश्चित्तमदृष्ट्या पापमावेदयन् भगवंतं प्रार्थयते । अपापेष्विति ॥ ४७ ॥ राजा चेत्प्रतिशापं दद्यात्तिहै निष्कृतिभवेदिप तत्तु न संभवति । तस्य महाभागवतत्वादित्याह । तिरस्कृता निदिताः । विप्रलब्धा

अ अ०१८

वंचिताः । क्षिप्ता अवज्ञाताः । इतास्ताखिताः । अस्य तिरस्कारादिकर्तुः । न तत्प्रतीकारं कुर्वन्ति । तक्कता विष्णुभक्ताः । प्रभवः समर्था अपि ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ विष्रकृतोऽपकृतः । अधममप-राधम् ॥ ४९ ॥ युक्तं चैतदित्याह । प्रायश इति । इन्द्रेषु सुखदुःखादिषु । अगुणाश्रयः सुखदुःखाद्याश्रयो न भवति ॥ ५० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे टीकायामष्टा-दशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ प्रायोपविष्टे गङ्गायां राज्ञि योगिजनाष्ट्रते ॥ शुकस्यागमनं तत्रः प्रोक्तमेकोनविंशके ॥ १ ॥ स्वकृतं तत्कर्म मुनिस्कन्धे सर्पप्रचेपणं गर्धे निंद्यं चितयन्सुदुर्मना जातः । चिंतामेवाह सार्धास्याम् । अहो इति । नीचं पापम् । अमीवमिति पाठे स सवार्थः । ब्रह्माण ब्राह्मणे गृढं गुप्तं तेजो यस्य तस्मिन् ॥ १ ॥ कृतं यहेवहेलनमीक्वरावज्ञापापमित्यर्थः । तस्मानमे व्यसनं भविष्यति । तत्तु नातिदीर्घात्कालादिचरादेवास्तु तत्राष्यद्धा साक्षान्ममैव न पुत्रादिद्धारेणेति प्रार्थना । काममसङ्कोचतः । एवं प्रार्थनायाः प्रयोजनमधस्य निष्कृताय प्रायश्चित्ताय यथा पुनरेवं न कुर्यामिति च ॥ २ ॥ एवं साक्षात्स्वस्यैव व्यसनं संप्रार्थ्य ततः प्रागेव किंचित्प्रार्थयते । अद्यैव मे राज्यादि दहतु प्रकोपितं ब्रह्मकुलमेवानलः । पुनद्विजादीन्पीडियतुं धीर्मे माभूक पापं कृतं तद्भगवान् सर्वात्मा चंतुमर्हति ॥ ४७ ॥ तिरस्कृता विप्रलब्धाः शप्ताः चिप्ता हतापि वा ॥ नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवोऽपि हि ॥ ४८ ॥ इति पुत्रकृताघेन सो उनुतप्तो महामुनिः ॥ स्वयं विष्रकृतो राज्ञा नैवाघं तदचिन्तयत् ॥ ४९ ॥ प्रायशः साधवो लोके परैर्द्धन्द्रेषु योजिताः ॥ न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत आत्माऽगुणाश्रयः ॥५०॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे विषशापोपलम्भनं नामाष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ सृत उवाच ॥ महीपतिस्त्वथ तत्कर्म गर्द्यं विचिन्तयत्रात्मकृतं सुदुर्मनाः ॥ अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागिस ब्रह्मणि गूढतेजिस ॥ १ ॥ ध्रुवं ततो मे कृतदेवहेळनादुदुरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घात् ॥ तदस्तु कामं त्वधनिष्कृताय मे यथा न कुर्या पुनरेवमद्धा ॥ २ ॥ अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे ॥ दहत्वभद्रस्य पुनर्न मेऽभूत्पापीयसी धीद्विजदेवगोभ्यः ॥ ३॥ स चिन्तयन्नित्यमथाशृणोद्यथा मुनेः सुतोक्तो निर्ऋतिस्तक्षकाख्यः ॥ स साधु मेने न चिरेण तक्षकानलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम् ॥ ४ ॥ अथो विहायेमममुं च लोकं विमर्शितौ हेयतया पुरस्तात् ॥ कृष्णांत्रिसेवामधिमन्यमान उपाविशत्प्रायममर्त्यनद्याम् ॥ ५ ॥ या वै लसच्छीतुलसीविमिश्रकृष्णांत्रिरेण्वभ्य-धिकाम्बुनेत्री ॥ पुनाति लोकानुभयत्र सेशान् कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः ॥ ६ ॥ इति व्यविब्बद्य स पांडवेयः प्रायोपवेशं भवेदित्यर्थः ॥३॥ इत्यं चितयन्स राजा मुनेः सुतेनोक्तः सप्तमेऽहिन निर्ऋतिर्मृत्युर्यथा भविष्यति तथाऽशृणोत् । शमीकप्रेषितशिष्याच्छ्रत्वा च स तक्षकस्य विषाग्नि साधु मेने । यतो विषयेषु प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम् ॥ ४ ॥ अथोऽनन्तरम्रुभौ लोकौ पुरस्ताद्राज्यमध्य एव हेयतया विचारितौ विहाय श्रीकृष्णांघिसेवामेवाधिमन्यमानः सर्वपुरुपार्थाधिकां जानन्त्रायमनशनं तिसमित-त्यर्थः । तत्सङ्करूपेनोपाविश्वदिति यावत् । यद्भा । प्रायं प्रकृष्टमयनं शरणं यथा भवति तथा ॥५॥ अमर्त्यनद्यामिति विशेषणस्य फलमाह । या गङ्गालसती श्रीर्यस्यास्तुलस्यास्तया विमिश्रा ये कृष्णां घिरेणवस्तैरस्यधिकं सर्वोत्कृष्टं यदम्भु तस्य नेत्री तदाहिनी उभयत्रांतर्वहिश्व सेशाँद्वोकान्युनाति । मरिष्यमाण आसम्रमरणः । मरणस्यानियतकालत्वात्सर्वोऽपि तथा । अतस्तां को न सेवेत ॥ ६ ॥ इत्येवं विष्णुपद्यां गङ्गायां प्रायोपवेत्रं प्रति न्यविष्ठित्र निश्चित्य । पांडवेय इति तस्क्रुलीचित्यं दर्श्वयति । नास्त्यन्यस्मिन् भाषो यस्य सः । इतः । धुनित्रत उपशांतः ।

तत्कतः । मुक्तः समस्तः सङ्गो येन सः ॥ ७ ॥ तत्र तदा तद्दर्शनार्शं मुनय उपागता नतु तीर्थस्नानार्शं कृतार्थत्वात् । नतु तादशानामपि तीर्थयात्रा दृश्यते तत्राह । प्रायेणिति । तीर्थयात्रा-व्याजैः ॥ ८ ॥ १० ॥ अरुणादयः कांडपित्वविशेषेण पृथङ् निर्दिष्टाः । नाना यान्यार्षेयाणि ऋषीणां गोत्राणि तेषु प्रवरान् शिरसा भुवं स्पृष्ट्वा ववन्दे ॥ ११ ॥ विज्ञापनार्थं पुनः कृतप्रणामः । विविक्तं शुद्धं चेतो यस्य । अभिगृहीतौ संयोजितौ पाणी येन सः । स्विचिक्तिषितं प्रायोपवेशनादि युक्तमयुक्तं वेति विज्ञापयामास ॥ १२ ॥ अनुमोदनेनानुग्रहमालच्यात्मानं क्लाघते । अहो इति । नृपाणां मध्ये महत्तमौरग्रहणीयं शीलं वृत्तं येषां ते । एतच राज्ञामतिदुर्लभित्याह । ब्राह्मणानां पादशौचात्पादचालनोदकात् दृरादुच्छिष्टविण्मृत्रपदाम्भांसि समुत्सुजेदिति स्मृतेर्द्रे हि तैस्तिद्वसृज्यते ततोऽपि द्रादेव विसुष्टं चिप्तम् । तत्रापि स्थातुमयोग्यमित्यर्थः । गहं कर्म यस्येत्यात्मानमुद्दिश्योक्तम् ॥ १३ ॥ आस्तां तावदनुग्रहो ब्रह्मशापोऽपि भगवत्प्रसान

प्रति विष्णुपद्याम् ॥ द्ध्यौ मुकुंदांत्रिमनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः ॥ ७ ॥ तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः सिशिष्याः ॥ प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनंति संतः ॥ ८ ॥ अत्रिविसिष्ठस्थ्यवनः शरद्वानरिष्टनेमिर्भृगुरंगिराश्च ॥ पराशरो गाधिसुतोऽथ राम उतथ्य इन्द्रप्रमदेध्मवाहौ ॥ ९ ॥ मेधातिथिदेवेळ आर्ष्टिषणो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः ॥ मैत्रेय और्वः कवषः कुंभयोनिर्द्धेपायनो भगवान्नारदश्च ॥ १० ॥ अन्ये च देविविद्वापिवर्या राजिर्षवर्या अरुणादयश्च ॥ नानार्षेयप्रवरान्समेतानभ्यर्य राजा शिरसा ववदे ॥ ११ ॥ सुखोपविष्टेष्वथ तेषु भूयः कृतप्रणामः स्विचिक्रितं यत् ॥ विज्ञापयामास विविक्तचेता उपस्थितोऽग्रेऽभिगृहीतपाणिः ॥ १२ ॥ राजोवाच ॥ अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीलाः ॥ राज्ञां कुळं ब्राह्मणपादशौचाददूराद्विसृष्टं वत गर्ह्यकर्म ॥ १३ ॥ तस्यैव मेऽघस्य परावरेशो व्यासक्तव्यस्तम गृराणां महत्तमानुग्रहणीयशीलाः ॥ राज्ञां कुळं ब्राह्मणपादशौचाददूराद्विसृष्टं वत गर्ह्यकर्म ॥ १३ ॥ तस्यैव मेऽघस्य परावरेशो व्यासक्तव्यस्तम गृराणां महत्तमानुग्रहणीयशीलाः ॥ राज्ञां कुळं ब्राह्मणपादशौचाददूराद्विसृष्टं वत गर्ह्यकर्म । विविद्मुळो दिज्ञशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाश्च धत्ते ॥ १८ ॥ तां मोपयातं प्रतियंतु विप्रा गङ्गा च देवी घृतचित्तम्या ॥ दिजोपसृष्टः कुहकस्तक्तको वा दशत्वळं गायत विष्णुगाथाः ॥ १५ ॥ पुनश्च भूयाद्वगवत्यनंते रितः प्रसङ्गश्च तदाश्रयेषु ॥ महत्सु यां यामुप्यामि सृष्टिं मैत्र्यस्त सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः ॥ १६ ॥ इति स्म राजाऽध्यवसाययुक्तः प्राचीनमूळेषु कुशेषु धीरः ॥ उदङ्मुखो दिच्चणक्रळ आस्ते समुद्रपत्न्याः स्वसुतन्यस्तभारः ॥ १७ ॥ एवं च तस्मित्रस्वेवदेवे प्रायोपविष्टे दिवि देवसङ्घः ॥ प्रशस्य भूमो व्यक्तरन्यस्तिमुद्वा मुहुर्वद्वः

दादेव जात इत्याह । तस्य गर्ह्यकर्मण एव । अतोऽघस्य पापात्मनो गृहेष्वासक्तचित्तस्य मे स्ववाप्तये परावराणामीश एव द्विजशापतया वभूव । यत्र यस्मिन् शापे सित गृहेषु प्रसक्तो भयं धत्ते निर्विण्णो भवति । यतो निर्वेदम्लो निर्वेदो वैराग्यं मूलं प्राप्तिकारणं यस्मिन् । स्वस्य वैराग्यप्राप्यत्वात्तस्य च भयमूलत्वात्तदर्थं द्विजशापं कारितवानित्यर्थः ॥ १४ ॥ तान्प्रार्थयते— तिमिति द्वाभ्याम् । तं माम्रुपयातं शरणागतं प्रतियंतु जानन्तु । देवी देवतारूपा गङ्गा च प्रत्येतु । वाशव्दः प्रतिक्रियानादरे । गाथाः कथाः ॥ १५ ॥ स आश्रयो येपां तेषु प्रकृष्टः सङ्गो भूयात् । तस्यां तस्यां सृष्टौ जन्मिनि ॥ १६ ॥ अध्यवसायो निश्चयः । प्राचीनानि वागग्राणि मूलानि येषां तेषु प्राग्रेषु कुशेष्वास्ते स्म । स्वसुते जनमेजये न्यस्तो भारो राज्यं भीधरी

अ०१९

गा३६॥

येन सः ॥ १७ ॥ मुदा व्यक्तिरन । देवसंवैर्वादिता दुंदुभयो नेदुः ॥ १८ ॥ प्रजानुग्रहे शीलं स्वभावः सारो वलं च येषाम् । उत्तमञ्लोकगुणैरिमरूपं सुन्दरम् ॥ १९ ॥ मवत्स पांडोर्वञ्येषु । ये जहुरिति युधिष्ठिराद्यभिप्रायेण ॥ २० ॥ परस्परं संमंत्रयंते । सर्व इति । परं श्रेष्ठं लोकम् । तत्र हेतुः । विरजस्कं च यास्यतीति कृतस्तत्राह । अयमिति ॥ २१ ॥ आश्रुत्याकण्यं । समं पक्षपातश्रुत्यम् । मधुच्युदमृतसूर्वि । गुरु गंभीरार्थम् । अव्यलीकं सत्यम् ॥ २२ ॥ त्रयाणां लोकानां पृष्ठे उपरि सत्यलोके वेदा यथा मृतिधरा भवन्ति तत्तुल्याः । ज्ञानातिश्यमुक्त्वा कृपाछतामाह । नेहेति । भवतां प्रयोजनं परानुग्रहं विना नास्ति । तहिं स एवार्थः स्थात् । न । आत्मशीलं स्वस्वभावम् ॥ २३ ॥ पृच्छ्यं प्रष्टव्यम् । विश्रम्य विश्वासं कृत्वा।

भयश्च नेद्वः ॥ १८ ॥ महर्षयो वै समुपागता ये प्रशस्य साध्वित्यनुमोदमानाः ॥ ऊन्तुः प्रजानुग्रहशीलसारा यदुत्तमश्लोकगुणाभिरूपम् ॥ १९ ॥ न वा इदं राजर्षिवर्य चित्रं भवत्य कृष्णं समनुत्रतेषु ॥ येऽन्यासनं राजिकरीटजुष्टं सद्यो जहुर्भगवत्पार्श्वकामाः ॥ २० ॥ सर्वे वयं ताविद्वासम्हेऽद्य कलेवरं यावदसौ विहाय ॥ लोकं परं विरजस्कं विशोकं यास्यत्ययं भागवतप्रधानः ॥ २१ ॥ आश्रुत्य तद्दिपगणवनः परीक्षित्समं मधुन्युद्गुरु चाव्यलीकम् ॥ आभाषतैतानिभनंद्य युक्तं शुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णोः ॥ २२ ॥ समागताः सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिष्ट्रष्ठे ॥ नेद्दाथवाऽमुत्र च कश्चनार्थं ऋते परानुग्रहमात्मशीलम् ॥ २३ ॥ तत्रश्च वः एच्छ्यमिमं विष्टच्छे विश्रभ्य विप्रा हित्रकृत्यतायाम् ॥ सर्वात्मना प्रियमाणेश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृशताभियुक्ताः ॥ २४ ॥ तत्राभवद्भगवान्व्यासपुत्रो यद्दच्छया गामटमानोऽनपेत्तः ॥ अलद्वर्यलगो निजलाभतुष्टो वृतः स्त्रिवालेरवधृतवेषः ॥ २५ ॥ तं द्वष्टचवर्षं सुकुमारपादकरोरुवाह्वंसकपोलगात्रम् ॥ चार्वायताचोन्नसतुल्यकर्णसुक्वाननं कंखुसुजातकंठम्॥२६॥ निगृहजत्रुं पृश्चतुंगवत्तसमावर्तनाभिं वलिवलातूदरं च ॥ दिगम्बरं वक्रविक्रीर्णकेशं प्रलंबबाहुं स्वमरोत्तमाभम् ॥ २७ ॥ श्यामं सदाऽपीच्यवयोऽङ्ग-

एवं कर्तव्यिमस्यस्य भाव इतिकृत्यता तिस्मिन्विषये । सर्वावस्थासु यत्कृत्यं विशेषतश्च प्रियमाणैस्तच शुद्धं पापसंपर्करिहतमामृशत विचारयत ॥ २४ ॥ तत्र तेषु यागयोगतपोदानादिमिविंवद-मानेषु सत्सु यद्द्व्छया गां पर्यटन्व्यासपुत्रस्तत्राभवत्त्राप्तः । न लच्यमाश्रमादिलिंगं यस्य । अवधृतोऽवञ्जया जनैस्त्यक्तो यस्तस्येव वेषो यस्य सः ॥ २५ ॥ तिमत्यादीनां प्रत्युत्थिता इति तृतीयश्लोकेनान्वयः । द्विगुणान्यष्टौ वर्षाणि यस्य । सुकुमारौ पादौ करावृद्ध बाहू अंसौ कपोलौ गात्रं च यस्य । चारुणी आयते अक्षिणी यस्मिन् । उन्नता नासा यस्मिन् । लंबहस्वादिवैषम्यं विना तुन्यौ कर्णौ यस्मिन् । शोभने च श्रुवौ यस्मिन् । एवंभूतमाननं यस्य । कंबुवद्रेखात्रयांकितः सुष्टु जातः कंठो यस्य ॥ २६ ॥ कंठस्याघोभागयोः स्थिते अस्थिनी जन्नुणी । मांसेन निगृद्धे

#177 III

भा ० प्र०

॥३७॥

जत्रुणी यस्य । पृथु विस्तीर्णं तुंगमुत्रतं च वक्षो यस्य । आवर्तवन्नाभिर्यस्य । विलिभिस्तिर्यङ्निम्नरेखाभिर्वन्गु रम्यमुद्रं यस्य । दिश एवांवरं यस्य । वका विकीर्णाः केशा यस्य । प्रलंबी बाह् यस्य । स्वमरेषु श्रेष्ठदेवेषूत्तमो हिरस्तद्वदाभा यस्य तम् ॥ २७ ॥ सदा अपीच्यमत्युत्तमं यद्वयो यौवनं तेन यांगलच्मीर्देहकांतिस्तया रुचिरस्मितेन च । श्राह्वर्चसमिप प्रत्युत्थितास्तं दृष्ट्वा प्रत्युद्गमं कृतवन्त इत्यर्थः ॥ २८ ॥ शिरसेव सपर्यामाजहारात्मिनवेदनं कृतवान् । तेन सहागताः स्वचादयो निवृत्ताः स चोपविवेश । संधिरार्थः ॥ २९ ॥ स मगवान्त्रह्मव्यदिसंघैः संवृतः सन्नलं व्यरोचत । प्रहाः शुक्रादयः । ऋक्षाण्यश्चिन्यादीनि । अन्यास्ताराः ॥ ३० ॥ न कुंठा सर्वार्थेषु मेधा यस्य तम् । प्रणम्य प्रश्लार्थं पुनर्नत्वा ॥ ३१ ॥ स्वृतां गिरमाह । अहो इति

लक्ष्मा स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन ॥ प्रत्युत्थितास्ते मुनयः स्वासनेभ्यस्तन्नक्षणज्ञा अपि गृहवर्चसम् ॥ २८ ॥ स विष्णुरातोऽतिथय आगताय तस्मै सपर्या शिरसाऽऽजहार ॥ ततो निवृता हाबुधाः स्त्रियोऽभंका महासने सोपविवेश पूजितः ॥ २९ ॥ स संवृतस्तत्र महान्महीयसां ब्रह्मार्ष- राजिपदेविषसंवैः ॥ व्यरोचतालं भगवान्यथेंदुर्ग्रहर्चतारानिकरैः पर्रतः ॥ ३० ॥ प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधसं मुनि नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य ॥ प्रणस्य मूर्झाऽविहतः कृतांजिलर्नत्वा गिरा सूनृतयाऽन्वपृच्छत् ॥ ३१ ॥ अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्याः क्षत्रवन्धवः ॥ कृपयाऽतिथिरूपेण भव- द्विस्तीर्थकाः कृताः ॥ ३२ ॥ येषां संस्मरणात्पुंसां सद्यः ग्रुद्धचंति वै गृहाः ॥ कि पुनर्दर्शनस्पर्शपादशौचासनादिभिः ॥ ३३ ॥ सान्निध्याचे महायोगिन् पातकानि महांत्यपि ॥ सद्यो नश्यनित वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतराः ॥ ३४ ॥ अपि मे भगवान्प्रीतः कृष्णः पांडुसुतिपयः ॥ पेतृष्वस्थितराः स्वयात्रियः तद्वोत्रस्यात्त्रवांधवः ॥ ३५ ॥ अन्यथा तेऽव्यक्तगतेर्दर्शनं नः कथं नृणाम् ॥ नितरां प्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसः ॥ ३६ ॥ अतः पृच्छामि संसिद्धिः योगिनां परमं गुरुम् ॥ पुरुषस्येह यत्कार्यं प्रियमाणस्य सर्वथा ॥ ३७ ॥ यच्छोतव्यमथो जाप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो ॥ सर्मर्तव्यं भजनीयं वा बृहि यद्वा विपर्ययम् ॥ ३८ ॥ नृनं भगवतो ब्रह्म गृहेषु गृहमेधिनाम् ॥ न लद्यते ह्यवस्थानमपि गोदोहनं कचित् ॥ ३९ ॥

पंचिभः । सतां सेन्या जाताः । यतोऽतिथिरूपेण हेतुना तीर्थका योग्याः कृताः ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ विष्णोः सानिष्यादसुरादय इव ॥ ३४ ॥ पांडुसुतानां प्रियोऽतस्तेषां प्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्य मे आत्तं स्वीकृतं वंधुकृत्यं येन सः ॥ ३५ ॥ अन्यथा श्रीकृष्णप्रसादं विना अन्यका गतिर्यस्य ग्रियमाणानां नितरां दर्शनं कथं स्यात् । वनियता याचियता । वनियत्तमो वनीयांस्तस्य । अत्युदारतया मां याचेथा इति प्रवर्तकस्येत्यर्थः ॥ ३६ ॥ सम्यविसाद्धियस्मात्तम् कार्यं कर्तुं योग्यम् । कर्तव्यं त्वावश्यकिमिति भेदः । अत एव सर्वथा ग्रियमाणस्य प्ररूपस्य

श्रीघरी

अ ०१९

1 । ३७॥

यस्मिन्कृते संसिद्धिमेंक्षिलचणा सिद्धिर्भवति तत्त्वां योगिनां गुरुं एच्छामि ॥३७॥ यच्छोतव्यं यज्जाप्यं यत्कर्तव्यं यत्सर्मर्तव्यं यदाराध्यं तद्बृहि । विपर्ययमश्रोतव्यादि ॥३८॥ तव दर्शनस्य पुनर्दुर्लभत्वादिदानीमेव कथनीयमित्याशयेनाह । नूनमिति । गोदोहनमात्रकालमपि । अस्माकं भाग्यवशाच्यदर्शनं जातमिति भावः ॥ ३९ ॥ एवमहो इत्यादिकया श्रचणया मधुरया गिरा

॥ सूत उवाच ॥ एवमाभाषितः पृष्टः स राज्ञा श्लद्मया गिरा ॥ प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान्बादरायणिः ॥ ४० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुरा-णेऽष्टादशसाहस्रयां पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे शुकागमनं नामैकोनविंशोऽध्यायः॥ १९ ॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥ समाप्तोऽयं प्रथमः स्कंधः॥

आभाषितोऽभिम्रखीकृतः पृष्टश्च ॥ ४० ॥ आर्यं धर्मजमाहतारिमवनौ कृत्वा परीचिन्नृपं ब्रह्मास्त्राद्भिरचितं कलिजयख्यातं च कृत्वा भ्रवि ॥ अंते यः शुकह्रपतः स्वपरमज्ञानोपदेशेन तं शापादा-वद्भुं नमामि परमानन्दाकृति माधवम् ॥ १ ॥ इति श्रीमद्भागवतभावार्थदीपिकायां श्रीधरस्वामिरचितायां प्रथमस्कन्धटीकायामेकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥

समाप्तोऽयं प्रथमः स्कंधः ।

श्रीकृष्णार्पणमस्त

->>>>>



॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ द्वितीये तु दशाध्यायैः श्रीभागवतमादितः ॥ उद्देशलक्षणोक्तिभ्यां संन्तेपेणोपवर्ण्यते ॥ १ ॥ तत्र तु प्रथमेऽध्याये कीर्तनश्रवणादिभिः ॥ स्थविष्ठे भगवद्र्ये मनसो घारणोच्यते ॥२॥ यत्रामकीर्ननं दानतपोयोगादिसत्फलम् ॥ तं नित्यं परमानंदं हिरं नर नमस्मर ॥३॥ उक्तः पूर्वमुपोद्धातः सप्रसंगः श्रुकागमः । राज्ञा पृष्टं नृणां कृत्यमथाह श्रुक-सन्मुन्तिः ॥४॥ राज्ञः प्रश्नमिनंदिति । वरीयानिति । ते त्वया पुंसां श्रोतच्यादिषु मध्ये यः परः श्रेष्ठगोचरः प्रश्नः कृत एप वरीयान् । यतो लोकिकिहितमेतन्मोक्षहेतुत्वात् । आत्मविदां मुक्तानां च संमतो यतः ॥१॥ तत्र तावत्स्वाभाविकित्रयाणामनथहेतुत्वं वदन् बृहि। यद्वा । विपर्ययमित्यस्योत्तरमाह। श्रोतच्यादीनीति त्रिभिः । गृहेषु सक्तानामत एव गृहमेधिनां तद्गतपंचस्रनापराणाम् । मेधितिर्हिसार्थः ॥ २ ॥ तत्र वृथवेययुर्व्ययो भवतीत्याह । नक्तं रात्रौ यद्वय आयुस्तिन्द्रया व्यवायेन रत्या वा हियते । दिवा अह्वि यद्वयस्तत् अर्थोहया अर्थार्थम् सद्वेदश्चे कुटुंवपोपणेन वा चकारावजुक्तसमुच्यार्थौ ॥३॥ नजु नश्वरकुटुंवाद्यर्थं कथमायुर्व्यवं कुर्यात्तत्राह । देहादिषु आत्मनः सैन्येषु परिकरेषु असत्सु मिथ्याभूतेष्वि प्रमत्तः प्रसक्तस्तेगां पित्रादिदृष्टातेन नाशं पत्रयन

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीश्वक उवाच ॥ वरीयानेष ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप ॥ आत्मवित्संमतः पुंसां श्रोतब्यादिषु यः परः ॥ १ ॥ श्रोतब्यादीनि राजेन्द्र नृणां संति सहस्रशः ॥ अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम् ॥ २ ॥ निद्रया हियते नक्तं व्यवायेन च वा वयः॥ दिवा चार्थे- ह्या राजन्कुटुंवभरणेन वा ॥ ३ ॥ देहापत्यकलत्रादिष्वात्मसैन्येष्वसत्स्विष ॥ तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यत्रिष न पश्यति ॥ ४ ॥ तस्माद्धारत सर्वात्मा भगवान्हिरिश्वरः ॥ श्रोतब्यः कीर्तितब्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छताऽभयम् ॥५॥ एतावान्सांख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्ठया ॥ जन्मलाभः परः पुंसामंते नारायणस्मृतिः ॥६॥ प्रायेण सुनयो राजित्रवृत्ता विधिनिषेधतः ॥ नैर्गुण्यस्था रमंते स्म गुणानुकथने हरेः ॥ ७ ॥ इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसामितम् ॥ अधीतवान्द्वापरादौ पितुर्द्वेपायनादहम् ॥ ८ ॥ परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्ये उत्तमश्लोकलीलया ॥ गृहीतचेता राजपें आख्यानं यदधीतवान् ॥९॥ तदहं तेऽभिधास्यामि महापोरुपिको भवान् ॥ यस्य श्रद्दधतामाशु स्यान्मुकुंदे मितः सती॥१०॥ एतित्रिर्विद्यमानानामिच्छतामकुतोभयम् ॥

स्मिप नानुसंधत्ते ॥४॥ एवं विपर्ययप्रक्रनोत्तरमुक्त्वा श्रोतव्यादिप्रश्नस्योत्तरमाह । तस्मादिति । हे भारत भरतवंश्य । सर्वात्मेति प्रष्ठत्वमाह । भगवानिति सौंदर्यम्। ईश्वर इत्यावश्यकत्वम् । इरिरिति वंधहारित्वम् । अभयं मोक्षमिच्छता ॥५॥ अतः परमन्यच्छ्रेयो नास्तीत्याह । एतावानेव जन्मनो लाभः फलम् । तमाह । नारायणस्मृतिरिति । सांख्यादिभिः साध्य इति तेषां स्वातंत्र्येण लाभत्वं वार्यिति। सांख्यमात्मानात्मविवेकः । योगोऽष्टांगः । अते तु स्मृतिः परो लाभः । न तन्मिहिमा वक्तुं शक्य इत्यर्थः ॥६॥ तत्र सद्याचारं प्रमाणयिति । विधिनिवेधतः विधिनिवेधाभ्यां निवृत्ताः नैर्मुण्ये ब्रह्माणि स्थिता अपि । स्म प्रसिद्धम् ॥७॥ नतु किमिदमपूर्वं कथयसि सत्यमत्यपूर्वमेवेदिमत्याह । इदं भगवत्त्रोक्तंतन्नामेकप्रधानं पुराणं ब्रह्मसंमितं सर्ववेदतुल्यम् । यहा । ब्रह्म सम्यक् मितं येन । कृतस्त्वया प्राप्तमत आह । अधीतवानिति । द्वैपानयनात्पितुः कदा द्वापरादौ द्वापर आदिर्यस्य कालस्य तिमन्द्वापराते इत्यर्थः । श्रातनुसमकाले व्यासावतारप्रसिद्धः ॥ ८ ॥ सिद्धस्य तव कृतोऽभ्ययने प्रवृत्तिस्तित्राह । परिनिष्ठितोऽपीति । यहीतचेता आकृष्टिचत्तः ॥ ९ ॥ महापुरुपो विष्णुस्तदीयः । यस्य यस्मिन् श्रद्धां कुर्वतां सती अहैतुकी ॥ १० ॥ साधकानां सिद्धानां च नातः परम-

भा शहर

11811

131

न्यच्छेयोऽस्तीत्याह । एतदिति । इच्छतां कामिनां तत्तत्फलसाधनमेतदेव । निर्विद्यमानानां मुमुक्षूणां मोक्षसाधनमेतदेव । योगिनां ज्ञानिनां फलं चैतदेव निर्णीतम्। नात्र प्रमाणं प्रवक्तव्यमित्यथेः ॥ ११ ॥ अन्पमेवायुरविशिष्टं किमहं साधयेयमिति मा शुच इत्याह । किमिति त्रिभिः । परोक्षेरलिक्षितैहीयनैर्वपिविदितं वृथा यातीति ज्ञातम् । येन ज्ञानेन घटेत यत्नं ॥ १२ ॥ खट्वांगो हि देवपचे स्थित्वा दैत्यानजयत्। ततः प्रसन्नेर्दे वैर्वरं वृणीष्वेत्युक्तोऽतस्तेनोक्तं प्रथमं तावन्ममायुः कथ्यतामिति । ततो देवैरुक्तं मुहूर्तमात्रमस्तीति । ततोऽतिशीघ्रं विमानेन भुवमागत्य हरि शरणं गत इति । यत इयं स्वर्गभूमी रजोधिका । कर्मभूमिः पृथ्वी ॥ १३ ॥ तव तु एतर्ह्यपीदानीमपि । तावदिति । तावता कालेन सांपरायिकं पारलीकिकं साधनं संपादय ॥१४॥ तत्र वैराग्यं ताव-दाह । अंतकाल इति । गतसाध्वसो मृत्युभयशून्यः असंगो नामानासक्तिः तेन शस्त्रेण स्पृहां सुखेच्छां तं देहमनु ये पुत्रकलत्रादयस्तेष्विप स्पृहां छिंद्यात् ॥ १५॥ किंच गृहात्प्रविति निर्गतः गृहे स्थितस्य पुनरप्यासक्तिसंभवात्। तत्राष्टांगयोगमाह । धीर इति त्रह्मचर्यादिनियमोपलक्षणम् । पुण्यतीर्थेति स्नानादिनियमोपलक्षणम् । आसनमाह । शुचाविति । विविक्ते एकांते विधिवत्कुशाजिनचैलैः योगिनां नृप निर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम् ॥११॥ किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोचैर्हायनैरिह ॥ वरं मुहुर्तं विदितं घटेत श्रेयसे यतः ॥ १२ ॥ खट्वांगो नाम राजर्षिज्ञात्वेयत्तामिहायुषः ।। मुहूर्तात्सर्वमुत्युज्य गतवानभयं हरिम् ।। १३ ।। तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधिः ।। उपकल्पय तत्सर्वं तावद्यत्सांपरायिकम् ॥ १४ ॥ अंतकाले तु पुरुष आगते गतसाध्वसः ॥ छिद्यादसंगशस्त्रेण स्पृहां देहेऽनु ये च तम् ॥ १५ ॥ गृहात्प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थजलाप्लुतः ॥ शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत्कल्पितासने ॥ १६ ॥ अभ्यसेन्मनसा शुद्धं त्रिवृद्ब्रह्माक्षरं परम् ॥ मनौ यच्छेज्जितश्वासो बह्मबीजमविस्मरन् ॥ १७॥ नियच्छेद्विषयेभ्योऽचान्मनसा बुद्धिसारथिः ॥ मनः कर्मभिराचित्तं शुभार्थे धारयेद्विया ॥ १८ ॥ तत्रैकावयवं ध्यायेद-ब्युच्छिन्नेन चेतसा ॥ मनो निर्विषयं युंक्त्वा ततः किंचन न स्मरेत्॥ पदंतत्परमं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति॥१९॥ रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तं विमूढं मन आत्मनः ॥ यन्छेद्धारणया धीरो हंति या तत्कृतं मलम् ॥२०॥ यतः संधार्यमाणायां योगिनो भक्तिलचणः॥ आशु संपद्यते योग आश्रयं भद्रमीक्षतः ॥२१॥ राजोवाच ॥ यथा सं धार्यते वृह्मन्धारणा यत्र संमता॥ यादृशो वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम् ॥२२॥ श्रीशुक उवाच ॥ जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः ॥ स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया ॥२३॥ विशेषस्तस्य देहो ऽयं स्थविष्ठश्च स्थवीयसाम्॥ यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच

क्रमेण निर्मिते ॥ १६ ॥ जपगर्भ प्राणायामं वक्तुं जप्यमाह । त्रिवृद्ब्रह्माक्षरं त्रिभिरकारिद्भिर्वितितं ग्रथितं ब्रह्माक्षरं प्रणवं मनसाऽभ्यसेदावर्तयेत् । मनसेन्द्रियप्रत्याहारं वक्तुं प्राणायामेन मनोनियमनमाह। मनो यच्छेद्वशीक्चर्यात्। ब्रह्मवीजं प्रणवमविस्मरक्चेव जितश्वासः सन् ॥ १७ ॥ प्रत्याहारमाह। नियच्छेन्निगृह्णीयात्। अक्षानिद्रियाणि निश्चयात्मिका बुद्धिः सार्थिर्यस्य सः । धारणामाह । मन इति पुनश्च कर्माभिस्तद्वासनाभिराचित्रमाकृष्टं शुभार्थे भगवद्भूषे ॥१८॥ ध्यानमाह। तत्रेति। एकमेकं पादाद्यवयवं अन्युच्छिन्नेन समग्रह्रपादवियुक्तेन आश्रयविशेषेण सामान्य- विश्वचित्रस्थरीकरणं धारणा । अवयवविभावनया तद्दाद्ध्य ध्यानमिति भेदः । समाधिमाह। निर्विषयं मनो युंक्त्वा समाधाय स्थिरीभूते मनसि स्फुरत्परमानंद्मात्राकारं कृत्वेत्यर्थः । प्रसीदत्युपशाम्यित ॥१९॥ गुणवशात्युनरपि चोमे सित धारणामेव स्थिरीकुर्यादित्याह। रजसा आचित्रं तमसाविमूढं स्वीयं मनो निरुध्यात्। तत्कृतं रजस्तमोभ्यां कृतम् ॥२०॥ यतः यस्यां क्रियमाणायां भद्रं सुखा-

श्रीधरी

310

स्मकमाश्रयं विषयं पत्रयतस्तत्रैव प्रीतिर्भवति ॥२१॥ यथा यत्र यादृशी चेति कर्तव्यताविषयतत्तद्विशेषाणां प्रश्नाः॥२२॥ यथेत्यस्योत्तरम्। जितासन इति । विषयमाह । स्धृल इति साधेन ॥२३॥ विशेषो विराड्देहः अतिस्थूलानामपि स्थूलतरः सत्कार्यमात्रम् ॥२४॥ अस्य चोपलक्षणत्वेन विषयत्वं वस्तुतस्तु विराड् जीवनियंता भगवानेव विषय इत्याह । आंडकोशांतर्वर्तिनि कटाह एव पृथिन्यावरणंततोऽ-मेजोबाय्वाकाशाहंकारमहत्तत्त्वानीति सप्त ॥२५॥ विराड्देहतज्जीवतदंतर्यामिणामभेदमारोप्योपासनं कर्तव्यमित्याशयेनाह । पातालं पादमूलं पादस्याधोभागं पातालादीनां तद्वयवता विधीयते पातालादीन्यतलांतान्यधस्तनादारभ्य सप्तभृविवराणि पठाति गृणंतीत्यादित्रमाणप्रदर्शनम् । पार्ष्णप्रपदे पादस्य पश्चात्पुरोभागौ ॥२६॥ ऊरुद्वयस्याधोभागे वितलमुत्तरभागे अतलमिति ज्ञेयम् । नाभिरेव सरः ॥२७॥ ज्योतिरनीकं ज्योतिपां समूहं स्वर्गं महलोंकं ग्रीवेति गृणंति तपोलोकं रराटीं ललाटं सत्यं सत्यलोकम् ॥२८॥ उस्ना देवाः तेजोमयशरीरत्वात्ते बाहव इत्याहुः। दिशोऽ-सत् ॥२४॥ आंडकोशे शरीरेऽस्मिन्सप्तावरणसंयुते ॥ वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान्धारणाश्रयः ॥२५॥ पातालमेतस्य हि पादमूलं पठंति पार्षणप्रपदे रसातलम् ॥ महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जंघे ॥२६॥ द्वे जानूनी सुतलं विश्वसूर्तेरूरुद्वयं वितलं वातलं च ॥ महीतलं तजुघनं महीपते नभूस्तलं नाभिसरो गृणंति ॥२७॥ उरःस्थलं ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवा महर्वदनं वै जनोऽस्य ॥ तपो रराटीं विदुरादिपुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीष्णः ॥ २८ ॥ इन्द्रादयो बाहव आहुरुसाः कर्णो दिशः श्रोत्रममुष्य शब्दः ॥ नासत्यदस्रौ परमस्य नासे घाणोऽस्य गन्धो मुखमितिद्धः ॥ २९ ॥ चौरिक्षणी चत्तुरभूत्पतङ्गः पद्माणि विष्णोरहनी उभे च ॥ तद्भविज्माः परमेष्ठिधिष्ण्यमापोऽस्य तालू रस एव जिह्ना ॥ ३० ॥ छन्दां-स्यनन्तस्य शिरो गृणन्ति दंष्ट्रा यमः स्नेहकला द्विजानि ॥ हासो जनोन्मादकरी च माया दुरन्तसर्गो यदपाङ्गमोक्षः ॥३१॥ त्रीडोत्तरोष्ठो अथर एव लोभो धर्मः स्तनो अधर्मपथो अस्य पृष्ठः ॥ कस्तस्य मेढं वृषणौ च मित्रौ कुक्षिः समुद्रा गिरयो अस्थिसङ्घाः ॥३२॥ नद्यो अस्य नाङ्यो अथ तन् रुहाणि महीरुहा विश्वतनोर्नृपेन्द्र ॥ अनन्तवीर्यः श्वसितं मातिरिश्वा गतिर्वयः कर्म गुणप्रवाहः ॥३३॥ ईशस्य केशान्विदुरम्बुवाहान्वासस्तु सन्ध्यां कुरुवर्य भूम्नः ॥ अव्यक्तमाहुईदयं मनश्र स चन्द्रमाः सर्वविकारकोशः ॥३४॥ विज्ञानशक्तिं महिमामनन्ति सर्वात्मनो उन्तःकरणं गिरित्रम् ॥ अश्वाश्वतर्यु-ष्ट्रगजा नखानि सर्वे मृगाः पशवः श्रोणिदेशे ॥ ३५ ॥ वयांसि तद्वचाकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासः ॥ गन्धर्वविद्याधरचारणाप्सरःस्व-स्मदादिश्रीत्राधिष्ठात्र्यो देवताः । कर्णौ श्रोत्रस्याधिष्ठानं शब्दस्तु श्रोत्रविषयः स तस्य श्रोत्रेन्द्रियम् । एवं नासिकादिष्विप नासत्यदस्त्रौ अश्विनौ नासे नासापुटे इद्धो दीप्तः ॥ २९ ॥ द्यौरन्तिरिक्षं अक्षिणी नेत्रगोलके चत्तुरिंद्रियं पतंगः सर्यः अहनी राज्यहनी परमेष्ठिधिष्ण्यं ब्रह्मपदम्। ताल अधिष्ठानं जिह्वा इन्द्रियम्॥३०॥ छंदांसि वेदाः शिरो ब्रह्मरंध्रं स्नेहकलाः पुत्रादिस्नेहलेशाः द्विजानि दंताः । पंढत्वमार्षम् । दुरंतोऽपारः सर्ग इति यत्स तस्य कटाक्षः ॥३१॥ अधर्ममार्गोऽस्य प्रष्ठभागः । कः प्रजापतिः । मित्रौ मित्रावारुणौ ॥३२॥ अनंतं वीर्यं यस्य । वयः कालस्तस्य गमनम् । गुणप्रवादः प्राणिनां संसारः कर्म तस्य क्रीडा ॥ ३३ ॥ भूम्नो विभोः अन्यक्तं प्रधानम् । स प्रसिद्धश्रंद्रमास्तदीयं मनः सर्वेषां विकाराणां कोश इवाश्रयभृतम् ॥३४॥ विज्ञानशक्तिं चित्तम् । महिं मार्त्तत्त्वं अंतःकरणमहंकारम् । गिरित्रं श्रीरुद्रम् । गर्दभाद्वडवायाम्रत्पन्नाऽश्वतरी ॥३५॥ वयांति पश्चिणस्तस्य व्याकरणं नामरूपे व्याकरणवाणीति श्रुत्युक्तं शिल्पनैपुण्यम् । यथाहुः । येन

11 2 11

शुक्कीकृता इंसाः शुकाश्च इिंग्तीकृताः। मयूराश्चित्रिता येन सते वृत्तिं विधास्यतीति। मनुः स्वायंश्ववः मनीपा बुद्धिः मनुजःपुरुपः निवास आश्रयः। पुरुपत्वे चाविस्तरामात्मेति श्रुतेः। गंधर्वादीनां इद्धिक्यम्। गंधर्वादयः स्वरस्मृतीः पङ्जादिस्वरस्मृतय इत्यर्थः। अश्वरानीकं वीर्यं यस्य सः। स्वरः स्मृतिरसुरानीकवर्य इति पाठे गंधर्वादयः स्वरः असुरसमृहश्रेष्ठः मह्रादः स्मृतिस्तस्यति ॥३६॥ व्रक्षा विप्रस्तस्याननं मुख्यम्। श्वत्रं श्वत्रियो श्वजौ यस्य। विट् वैश्यः ऊरु यस्य। अधिश्रितः कृष्णवर्णः शूद्धो यस्य। नानाभिधा नामानि एपां ते च तेऽभीज्या देवास्तेपां गणैर्वसुरुद्रादिभिरुपयो युक्तः द्रव्यात्मको हविः साध्यो वितानयोगो यज्ञप्रयोगः। तस्य कर्म कार्यं आवश्यकोऽभिष्रेत इत्यर्थः।।३७॥ इयानेतावानसित्ववेशोऽवयवसंस्थानम्। अस्मिन् स्वबुद्धचा मनः संधार्यते ग्रुमुजुिमः। यतो व्यतिरिक्तं किंचित्वास्ति तिस्मिन्।। ३८॥ तदेवं चित्तस्थैर्यार्थं विराङ्देहजीवेश्वराणामभेदेनोपासनग्रकम्। तत्र तु देहजीवावीश्वरे प्रविलाप्य स एव ध्येय इति निर्धारयति । स इति । सर्वेपां धीव्यतिभिरतुभृतं सर्वं येन स एक एव सर्वातर आत्मा तमेव सत्यं भजेत । अन्यत्रोपलक्षणे न सञ्जत्। यत आसंगादात्मनः पातः संसारो अवति । एकस्य तत्तदिद्वियः सर्वानुभृतौ दृष्ठातः। स्वम्बानामांशिक्षता यथेति । स्वमे हि कदाचित्ववृह्न देहान् प्रकृत्य जीवस्तत्ति तिद्वति तद्वति । ईश्वरस्य तु विद्याशक्तित्वाच वंधः॥३९॥ इति श्रीमद्भागवते द्वितीयस्कंधे टीकायां

रस्मृतीरसुरानीकवीर्यः ॥३६॥ ब्रह्माननं क्षयसुजो महात्मा विह्नरुरिविश्वितकृष्णवर्णः ॥ नानाऽभिधाऽभीज्यगणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्मवितानयोगः ॥३०॥ इयानसावीश्वरिविद्यस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते ॥ संधार्यतेऽस्मिन्वपुषि स्थविष्ठे मनः स्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किंचित् ॥ ३८॥ स सर्वधीष्ट्रस्यनुश्रूतसर्व आत्मा यथा स्वप्नजनेक्षित्तेकः॥ तं सत्ययानंदिनिधि भजेत नान्यत्र सञ्जेद्यत आत्मपातः॥३९॥इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कंधे महापुरुषसंस्थानुवर्णने प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ श्रीस्रुक उवाच ॥ एवं पुरा धारणयाऽऽत्मयोनिर्नष्टां स्पृति प्रत्यवरुद्ध्य तुष्टात् ॥ तथा समजेदमयोघदृष्टिर्यथाप्यात्पायव्यवसायबुद्धिः ॥ १ ॥ शाब्दस्य हि ब्रह्मण एप पंथा यन्नामिभध्यायिति धीरपार्थैः ॥ परिश्रमंस्तत्र न विंदतेऽर्थान्मायामये वासनया श्रयानः ॥२॥ अतः कविनामसु यावदर्थः स्यादप्रमत्तो व्यवसायबुद्धिः॥ सिद्धेऽन्यथाऽर्थे न यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः ॥ ३ ॥ सत्यां क्षितौ कि कशिपोः प्रयासैर्वाहो स्वसिद्धे ह्युपवर्दणैः किस् ॥ सत्यंजलौ किं पुरुधाऽन्नपात्र्या दिग्वत्कलादौ सिति किं दुकूलैः ॥४॥ प्रयासेवाधिः ॥ १ ॥ द्वितीये तु ततः स्यूल्यापातो जितं मनः । सर्वतिक्षिण सर्वेशे विष्णौ धायमितीर्यते ॥ १ ॥ द्वयालंबनहर्षवसुक्ता वैराजधारणा ॥ इहोच्यते तु तत्साध्या सर्वानयामिष्याणा ॥ २ ॥ तत्र तावत्रसूर्वोक्तथारणाया अवांतर्पलनाह । एवं या धारणा तथा तुश्रद्वरे प्रत्यसमये नथा सृष्टिस्मृति प्रत्यवरुद्धय सः । अत एवाभोवा दृधर्यस्येति धारणया विश्वसृष्टिसामर्थं भवति ॥ १ ॥ उपायत्वरूद्धय विष्ठ वर्षात्वाचार्यिकारोऽतो वैराण्यार्थं सर्व कर्मफलं विद्वति । शाब्दं स्वव्यस्य व्यव्याद्वाचार । तत्र विद्वति । शाब्दं स्वर्ययं वृद्ध वेदा तस्य एप पंथाः कर्मफललोधप्रकारः कोऽती वर्षश्रवस्य स्वर्वादिनामिशः साधकस्य धीष्वर्वापिति वत्रदिवाचा । तत्र विद्वति । शाब्दं स्वर्यायं वद्ध वद्यायः वद्यादे स्वर्यावाच । तत्र

मायामये पथि सुखमिति वासनया शयानः स्वझान् पश्यन्तिव परिश्रमन्वर्थान्न विंदति । तत्तन्नोकं प्राप्तोऽपि निरवद्यं सुखं न लभत इत्यर्थः ॥२॥ तर्हि सर्वथा कर्मफलत्यागे सद्य एव देहपातः स्यादित्याशंक्याह । अतः किनिर्मस नाममात्रेषु भोग्येषु यावतार्थेनार्थी देहनिर्वाहो यस्य स तथाभृतः स्यात् । अप्रमत्तस्तावनमात्रेऽप्यनासक्तः व्यवसायबुद्धिर्नेदं सुखमिति निश्रयवान् तदापि तत्र

श्रीधरी

30 a

11 3 1





नित्यर्थः ॥ ११ ॥ तदैवाह त्रयोदशिमः । परस्मै सर्वोत्तमाय । तत्र हेतुः भूयसेऽपरिमितमहिम्ने । तद्दर्शयति । सतः प्रपंचस्य उद्भवादिषु निमित्तभूता या लीला तया गृहीतं ब्रह्मादिरूपेण रज आदिशक्तित्रितयं येन तस्मै। अंतर्भवायान्तर्यामिणे अत एव सर्वान्तरत्वाद्नुपलच्यं वर्त्म यस्य ॥ १२ ॥ विचित्रफलदातृत्वमनुस्मरन् प्रणमति। भूयः पुनश्च नमः सतां धर्मवर्तिनां वृजिनिच्छिदे दुःखद्त्रे असतामधर्मशीलानामसंभवायानुद्भवहेतवे । अखिलसत्त्वमूर्तये तत्तद्वितादिरूपेण तत्फलदायेत्यर्थः । समग्रसत्त्वमूर्तये इति वा । पुनिरिति पूर्वोक्तोभयवैलक्षण्यमाह । पारमहंस्ये प्रत्यङ्नि-ष्ठारूपे आश्रमे व्यवस्थितानां पुंसामनुसृग्यमतित्रसनेन पुनःपुनर्सृग्यं यदात्मतत्त्वं तस्य दाशुषे दात्रे ॥ १३ ॥ सात्वतां भक्तानामृपभाय पालकाय । क्रयोगिनां भक्तिहीनानां विदूरा काष्ठा दिगपि यस्य दुर्जेयायेत्यर्थः । तदेवं वैषम्यप्रतीताविष निर्दोपत्वायाचित्यमैश्वर्यमाह । निरस्तं साम्यमतिशयश्च यस्य यदपेक्षयान्यस्य साम्यमितशयश्च नास्ति तेन राधसा ऐश्वर्येण स्वधामिन स्व-स्वरूपे ब्रह्मणि रममाणाय ॥ १४ ॥ सर्वसाधनेभ्यो भक्तेः श्रेष्ठचमनुस्मरन् प्रणमति । यत्कोर्तनमिति द्वाभ्याम् । अर्हणं पूजनम् । सुभद्रं मंगलं श्रवो यशो यस्य तस्मै ॥ १५ ॥ विचक्षणा विवे-॥११॥ श्रीशुक उवाच ॥ नमः परस्मै पुरुषाय भ्रयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया ॥ गृहीतराक्तित्रितयाय देहिनामंतर्भवायानुपलक्यवर्त्मने ॥ १२ ॥ भूयो नमः सद्वृजिनिव्छदेऽसतामसंभवायाखिलसत्त्वमूर्तये ॥ पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानामनुमृग्यदाशुषे ॥१३॥ नमो नमस्तेऽ-स्त्ववृषभाय सात्वतां विदूरकाष्टाय मुहुः कुयोगिनाम् ॥ निरस्तसाम्यातिशयेन राथसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः ॥ १४ ॥ यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वंदनं यच्छवणं यदर्रणम् ॥ लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मपं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥ १५ ॥ विचक्षणा यचरणोपसादनात् संगं न्युदस्योभयतोऽन्तरात्मनः ॥ विंदंति हि ब्रह्मगतिं गतक्कभास्तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥ १६ ॥ तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र-विदः सुमंगलाः ॥ च्रेमं न विंदंति विना मदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥ १७ ॥ किरातहूणां प्रपुलिंदपुल्कसा आभीरकंका यवनाः सखा-दयः ॥ येऽन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुद्धचन्ति तस्पै प्रभविष्णवे नमः ॥ १८ ॥ स एष आत्मात्मवतामधीश्वरस्त्रयीमयो धर्ममयस्त्रपोमयः ॥ गतन्यलीकैरजशंकरादिभिर्वितक्येलिंगो भगवान् प्रसीदताम् ॥ १९ ॥ श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिलेकिपतिर्धरापतिः॥पतिर्गतिश्रांधक-वृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान्सतां पतिः ॥२०॥ यद्व्रचनुच्यानसमाधिधौतया धियाऽनुपश्यंति हि तत्त्वमात्मनः ॥ वदंति चैतत्त्ववयो यथारुचं किनो यस्य चरणयोरुपसादनादुपसत्तेर्भजनात् । अंतरात्मनो मनसः उभयत्रेषः च पश्त्र च संगं व्युद्स्य निरस्य गतक्कमाः प्रयासरहिताः ॥१६॥ भक्तिश्रुत्यानां सर्वसाधनवैफल्यं दर्शयन्त्रमति । तपस्विन इति । मनस्विनो योगिनः सुमंगलाः सदाचारा यस्मिस्तप आद्याणं विना सुभद्रश्रवस इत्यस्यावृत्तिर्यशः श्रवणादेः प्राधान्यज्ञापनाय ॥ १७ ॥ भक्तेः परमशुद्धिहेतुत्वं दर्शयन्नाह । किरातादयो ये पापजातयः अन्ये च ये कर्मतः पापरूपास्ते यदुपाश्रया भागवतास्त दाश्रयाः संतः शुद्धधन्ति । असंभावनाशंकां परिहरति । प्रभविष्णवे प्रभवनशीलायेति ॥१८॥ सर्वोषास्यत्वमनु-स्मरन्त्रार्थयते । स एप आत्मवतां धीराणामात्मा आत्मत्वेनोपास्य इत्यर्थः । त्रयीम यत्वादिविशोपणस्यत्वं विविधतम्। गतव्यलीकैर्निष्कपटैर्भक्तैवितवर्यमत्याश्चर्येण वीक्षणीयं लिंगं मृतिर्यस्य सः प्रसीदतः ॥१९॥ सर्वपालकत्वमनुस्मरनाइ । श्रिय इति । गतिश्च सर्वा/पत्सु रक्षकः ॥२०॥ इ।नप्रदत्त्वमनुस्मरनाइ । यदंब्रीति द्वाभ्याम् । यस्यांव्रचोरनुध्यानमेव समाधिस्तेन धौतया

अधिरी

नावर

अ०

॥६॥

न नमेसिह केवलं भार एव । शवो मृतकस्तत्करतुल्यौ असती कांचनकंकणे ययोस्तौ । अप्यर्थे वाशब्दः ॥ २१ ॥ नयने विष्णोर्मृतीर्न निरीक्षेते ते वहायिते मयुरपिच्छनेत्रतुल्ये । द्वमवन्जनम भजत इति तथा वृक्षमूलतुल्यावित्यर्थः ॥ २२ ॥ नाभिलभेत अभितो न स्पृशेन धारयेत् । श्रीविष्णुपद्लग्नायाः न वेदेति अवघाय नाभिनंदेदित्यर्थः ॥ २३ ॥ अक्रमवत्सारो बलं काठिन्यं यस्य । विक्रियालक्षणमाह । अथेति । गात्ररुहेषु रोमसु हर्प उद्गमः ॥ २४ ॥ तस्माद्भक्तस्य सर्वमेतद्वचर्यम् । मनसोऽनुकूलं प्रियं च त्रूपे । अथ अतः साधु पृष्टः सन् वैयासिकर्नृपित प्रति यदाह तद्भिचेहीति ॥ २५ ॥ इति द्वितीयस्कंघे टीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ तुर्ये प्रीक्षिता पृष्टं सृष्ट्यादि हरिचेष्टितम् ॥ शुक्रेन ब्रह्मतत्पुत्रसंवादेनोपवर्ण्यते ॥ १ ॥ राज्ञः प्रश्नं कथियतुं तस्य प्राक्तनीं स्थितिमाह चतुर्भिः । वैयासदैः शुकस्य इति एवंभृतमात्मनस्तन्त्वस्य निश्चयो यस्माचद्वच उपधार्याकलस्य सतीं कृष्ण एव सेव्यो नास्य इत्येवंभृताम् ॥ १ ॥ आत्मा देहः । पश्चो पादौ नृणां तौ हुमजनमभाजौ चेत्राणि नानुत्रजतो हरेयौँ ॥ २२ ॥ जीवञ्छवो भागवतांत्रिरेणुं न जातु मत्यों अभित्रभेत यस्तु ॥ श्रीविष्णुपद्या मनु-जस्तुलस्याः श्वसञ्ख्वो यस्तु न वेद गंधम् ॥ २३ ॥ तदश्मसारं हृदयं वतेदं यद्गृह्यमाणहिरिनामधेयैः ॥ न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः ॥ २४ ॥ अथाभिधेह्यंग मनोऽनुकूलं प्रभाषसे भागवतप्रधानः ॥ यदाह वैयासिकरात्मविद्याविशारदो नृपतिं साधु पृष्टः ॥२५॥ इति श्रीमद्भागावते महापुराणे द्वितीयस्कंधे तृतीयोऽध्यायः॥३॥ सूत उवाच ॥ वैयासकेरिति वचस्तत्त्वनिश्चयमात्मनः॥ उपधार्य मितं कृष्ण औत्तरेयः सर्तीं व्यथात् ॥ १ ॥ आत्मजायासुतागारपशुद्रविणवंधुषु ॥ राज्ये चाविकले नित्यं विरूढां समतां जहौ ॥ २ ॥ पत्रच्छ चेममेवार्थं यन्मां पृच्छथ सत्तमाः ॥ कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्दधानो महामनाः ॥ ३ ॥ संस्थां विज्ञाय संन्यस्य कर्म त्रैवर्गिकं च यत् ॥ वासुदेवे अगवति आत्मभावं दृढं गतः ॥ ४ ॥ राजोवाच ॥ समीचीनं वचो ब्रह्मन्सर्वज्ञस्य तवानघ ॥ तमो विशीर्यते मह्यं हरेः कथयतः कथाम् ॥ ५ ॥ भूय एव विवित्सामि भगवाना-त्ममायया।। यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यमधीश्वरैः ॥६॥ यथा गोपायति विभुर्यथा संयच्छते पुनः॥ यां यां शक्तिमुपाश्रित्य पुरुशक्तिः परः पुमान्॥ आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन्करोति विकरोति व ॥ ७ ॥ नूनं भगवतो ब्रह्मन्हरेरद्भतकर्मणः ॥ दुर्विभाव्यमिवाभाति कविभिश्चापि चेष्टितम् ॥ ८ ॥ यथा गुणांस्तु प्रकृतेर्युगपत्क्रमशो पि वा ॥ विभित्ते भूरिशस्त्वेकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः॥ ९॥ विचिकित्सितमेतन्मे त्रवीतु भगवान्यथा ॥ शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिश्र भवान् खळु ॥ १० ॥ सूत उवाच ॥ इत्युपामंत्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः ॥ हषीकेशमन्समृत्य प्रतिवक्तः प्रचक्रमे गजादयः ॥ २ ॥ इममेवार्थं हरिलीलालक्षणम् ॥ ३ ॥ संस्थां मृत्युम् । त्रैवर्गिकं धर्मार्थकामप्रधानम् । संन्यस्य त्यवत्वा । आत्मभावं परप्रेम्णा भगवदात्मत्वं गतः प्राप्तः सन्पप्रच्छ ॥ ४ ॥ महां मम तमोऽज्ञानं विशीर्यते नश्यति । तव कथयतः सतः । अतः समीचीनम् ॥ ५ ॥ पुनश्च वेदितुमिच्छायि । इदं दुर्विभाव्यमवितक्यं विश्वं यथा सृजति ॥ ६ ॥ गोपायित पालयित । संयच्छते संहरते । पुरुशक्तिर्वहुशक्तिमान् । क्रीडन् यथा करोति आत्मानं ब्रह्मादिरूपिणं क्रीडयन् विकरोति विविधं करोति ॥ ७॥ ८॥ एकः पुरुपरूपेण युगपत् जन्मभिर्वद्वाद्यवतारैः क्रमशो वा यथा प्रकृतेर्गुणान् गृह्णाति ॥ ९ ॥ विचिकित्सितं संदिग्धम् । शान्दे ब्रह्माण विचारेण निष्णातः परस्मिननुभवेन ॥ १० ॥ उपामंत्रितः प्रार्थितः प्रचक्रमे देवतागुरुनमस्कारादिरूपमुपक्रमं कृतवा-

तिसम्मर्थेऽन्यथेव सिद्धे सित तत्र यत्ने परिश्रमं परुषम यतेत ॥ ३ ॥ अन्यथासिद्धिमाह द्वास्याम् । सत्यामिति । किशापोः श्रय्यायाः स्त्रतःसिद्धवाहौ सित उपवर्हणैरुन्कीपँकैः पुरुषा बहुप्रकार-याऽन्नपात्र्या भोजनपात्रेण ॥४॥ नमु दिससद्भावो न्याम नम्यत्वमेव वन्कलमन्नं तोयं वासः स्थानं तु याच्त्राप्रयत्नं विना कथं प्राप्येत तत्राह । चीराणि वस्त्रयंखानि । परान् विश्रित पुष्णंति फला-दिमिर्ये गुहाः गिरिद्यः । नमु कदाचिदेपामलाभे कि कार्यं तत्राह । अजितो हरिरुपसन्नान् शरणागतान् कि नावित न रक्षित । किशन्दस्य पूर्वत्रापि संवंधः । धनेन यो दुर्मदस्तेनांधान्नष्टविकान् ॥५॥ तदा तेन कि कर्तव्यं हिरस्तु सेन्य इत्याह । एवं विरक्तः संस्तं भजेत । भजनीयत्वे हेतवः । स्वचित्ते स्वत एव सिद्धः यतः आत्मा अत एव प्रियः प्रियस्य च सेवा सुखरूपैव । अर्थः सत्यो न त्वनात्मविन्मध्या । भगवान् मजनीयगुणश्च अनंतश्च नित्यः य एवंभृतस्तं भजेत । नियतार्थः निश्चितस्वरूपः तदनुभवानंदेन निर्वतः सन्ति स्वतःसुखात्मत्वं दिश्तिम् । किच । यत्र यस्मिन् मजने सित संसारहेतोरविद्याया उपरमो नाशो अवित ॥ ६ ॥ एतदेवान्यचितानिदया द्रदयित । क इति । तां तथाभृतां परस्य हरेरनुचितांधारणामनादृत्य पशून् कर्मजडान् विना । यथा पशुन

चीराणि किं पथि न संति दिशंति भिन्नां नैवांत्रिपाः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन्।। रुद्धा ग्रहाः किमजितोऽवित नोपसन्नान्कस्माद्भजंति कवयो धन-दुर्मदांधान् ॥५॥ एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियोऽथों अगवाननंतः ॥ तं निर्वृतो नियताथों अजेत संसारहेत्परमश्च यत्र ॥ ६ ॥ कस्तां त्वनाहत्य परानुचितामृते पशुनसतीं नाम युंज्यात् ॥ पश्यन् जनं पिततं वैतरण्यां स्वकर्मजान्परितापान् जुषाणम् ॥ ७ ॥ केचित्स्वदेहांतर्हृदयान्वकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसंतय् ॥ चतुर्भुजं कंजरथांगशंखगदाधरं धारणया स्मरंति ॥ ८ ॥ प्रसन्नवक्त्रं निर्वायतेक्षणं कदंविकंजल्किपशंगवाससम् ॥ त्यसन्महारत्निहरण्मयांगदं स्फुरन्महारत्निकरीटकुंडलम् ॥ ९ ॥ उन्निद्रहृत्यंकजकिणिकालये योगेश्वरास्थापितपादपञ्चवम् ॥ श्रीलक्ष्मणं कौस्तुभरत्नकंधरमम्लानलक्त्या वनमालयाऽवितम् ॥ १० ॥ विभूपितं मेखल्यांगुलीयकैर्महाधनैर्नूपुरकंकणादिभिः ॥ स्विग्धामलाकुंचितनीलकुंतलैर्विरोचमानाननहासपेशलम् ॥ ११ ॥ अदीनलीलाहिसतेक्षणोल्लसद्भूभंगसंसूचितभूर्यनुग्रहम् ॥ ईचेत चिंतामयमेनमीश्वरं यावन्मनो धारणयाऽवित्रकते ॥ १२ ॥ एकैकशोऽङ्गानि धियानुभावयेत्पादादि यावद्धसितं गदाभृतः ॥ जितं जितं स्थानमपोह्य धारयेत्परं परं शुद्धचित धीर्यथा यथा ॥१३॥

रैवायं स देवानामिति श्रुतेः । असतीं विषयचिन्तां को नाम कुर्यात् । यया चितया वैतरण्यां पिततम् । तत्र च स्वकर्मजानाध्यात्मिकादिक्छेशान्सेवमानं जनं पश्यन् । वैतरणी यमस्य द्वारस्था नदी। तजुन्यत्वात्संसृतिर्वेतरणी ॥७॥ तामेव धारणां सिवशेषणामाह । केचिदिति पर्ड्मिः । स्वदेहस्यान्तर्मध्ये यद्धृदयं तत्र योऽवकाशस्तिस्मिन्वसंतम् । प्रादेशस्तर्जन्यंगुष्ठयोविंस्तारः स एव मात्रा प्रमाणं यस्येति हृद्रयपिरमाणं तत्रोपचर्यते । कंजं पद्मम् । रथांगं चक्रम् ॥ ८ ॥ निलनं पद्मां तद्वत्त्रप्रसन्ने आयते दीर्घे ईक्षणे यस्य । कदंबकुसुमस्य किजन्काः केसरास्तद्वत्विशंगे पीते वाससी यस्य । लसंति महारत्नानि येषु तानि सुवर्णमयान्यंगदानि यस्य । स्फुरंति च तानि महारत्नानि च तन्मयानि किरीटकुंडलानि यस्य ॥ ९ ॥ उन्निद्रं विकसितं यद्धृत्यंकजं तस्य कणिंकैवालयः स्थानं तिस्मन् । योगेश्वरैरास्थापितौ पादपल्लवौ यस्य। श्रीरेव लच्म चिद्वं तद्यक्तम् । पामादिविहितो मत्वर्थीयो नप्रत्ययः। कौस्तुभरत्नं कंधरायां यस्य। अस्लाना लच्मीः शोभा यस्यास्तया वनमालया आचितं व्याप्तम् ॥१०॥ स्निग्धत्वादिविशिष्टैः कुंतलैर्विरोचमाने आनन यो हासस्तेन पेशलं सुंदरम् ॥११॥ अदीनबुदारं यल्लोलाहितियां विश्वले विशिष्टैः कुंतलैर्विरोचमाने आनन यो हासस्तेन पेशलं सुंदरम् ॥११॥ अदीनबुदारं यल्लोलाहिति विशिष्टैः कुंतलैर्विरोचमाने आनन यो हासस्तेन पेशलं सुंदरम् ॥११॥ अदीनबुदारं यल्लोलाहिति विशिष्टैः कुंतलैर्विरोचमाने आनन यो हासस्तेन पेशलं सुंदरम् ॥११॥ अदीनबुदारं यल्लोलाहिति विशिष्टैः कुंतलैर्विरोचमाने आनन यो हासस्तेन पेशलं सुंदरम् ॥११॥ अदीनबुदारं यल्लोलाहिति विशिष्टे । विरासमाने विश्वलेति सामने विश्वलेति स्वरास्ति । विश्वलेति विश्वलेति विश्वलेति विश्वलेति सामने विश्वलेति सेति सित्रते स्वरास्ते । विश्वलेति विश्वलेति सित्रते विश्वलेति सित्रते सित्रते । विश्वलेति सित्रते सि

ध३॥

きのからなからからからからからからからとうと

चितो भूरिरसुग्रहो येन। चितामयं चितया आविर्भवंतम् ॥१२॥ अस्यैव ध्यानमाह। एकैकश इति। अनुभावयेद्धचायेत्। यद्याजितमयत्ततः स्फुरितपादगुन्फादि स्थानमवयवस्तत्तद्योद्या त्यं परं जंघाजान्वादि धारयेद्धचायेत्। शुद्धचित तिस्मिन्निश्चला भवति ॥ १३ ॥ पूर्वोक्तवैराजधारणाया एतद्धारणांगत्वमाह । यावदिति। परे ब्रह्मादयोऽवरे यस्मात्। कृतः । विश्वेश्वरे द्रष्टरि नतु दृश्ये चैतन्यघनत्वात् । भिक्तयोगः भ्रेमलक्षणः क्रियावसाने आवश्यककर्मानुष्ठानानंतरं अनेन कर्मापि भिक्तयोगपर्यन्तमेवत्युक्तम् । प्रयतो नियमतत्वरः ॥१४॥ एवं तावदासन्नमृत्योः पुंसः कृत्यमुक्तिमिद्दानीं तस्यैव स्वयं देहं त्यक्तमिन्छतः कृत्यमाह। स्थिरमिति सार्थेश्वतुभिः । अंग हे राजन् ! एवंभुतो यतियदेमं लोकंदेहं जिह्नासुह्वितुमिच्छिति तदा देशेषुण्यचेत्रे काले चोत्तरायणादौ मनो न सज्जयेत् संगं न प्रापयेत्। न देशकालौ योगिनः सिद्धिहेत् किंतु योग एवेति दृढिनिश्चयो भृत्वा स्थिरं सुखकरं चासनमास्थितः प्राणं नियच्छिदित्यर्थः ॥ १५ ॥ तत् गृहीतविषयं मनः बुद्धचा निश्चयरूपया नियम्य तन्मात्रं कृत्वा एतां वृद्धि चेत्रज्ञे बुद्धचादिद्रपृरि निनयेत्पविलापयेत्। त च चेत्रज्ञमात्मिनिश्चतः सन् कृत्यादिरमेत्। ततः परं प्राप्याभावात् ॥ १६ ॥ तदेवाह । न यत्रेति । यत्रात्मस्वरूपे कालो न प्रभः किमिपि कर्तुं न समर्थः । अत एव देवा न प्रभव इत्याह । अनि-

यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन्विश्वेश्वरे द्रष्टिरं भिक्तियोगः ॥ तावत्स्थवीयः पुरुषस्य रूपं िक्रयावसाने प्रयतः स्मरेत ॥ १४ ॥ स्थिरं सुखं चासनमा- श्रितो यितर्यदा जिहासुरिममंग लोकम् ॥ काले च देशे च मनो न सञ्जयेत्राणं नियच्छेन्मनसा जितासुः ॥१५॥ मनः स्वबुद्धचाऽमलया नियम्य चेत्रज्ञ एतां निनयेत्तमात्मिनि ॥ आत्मानमात्मन्यवरुद्धच धीरो लब्धोपशांतिर्विरमेत कृत्यात् ॥१६॥ न यत्र कालोऽनिमिषां परः प्रभुः कुतो नु देवा जगतां य ईशिरे ॥ न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान्प्रधानम् ॥ १७ ॥ परं पदं वैष्णवमायनंति तद्यन्नेति नेतीत्यतदुत्तिसृक्षवः ॥ विसृज्य दौरात्म्यमनन्यसौहदा हदोपशुद्धाईपदं पदे पदे ॥ १८ ॥ इत्थं सुनिस्तूप्रमेद्धचवस्थितो विज्ञानहर्ग्वार्यसुरिधताशयः ॥ स्वपार्ष्णिनापीड्य युदं ततोऽनिलं स्थानेषु पद्सुन्नमयेज्ञितक्कमः ॥१९॥ नाभ्यां स्थितं हद्यधिरोप्य तस्मादुदानगत्योरसि तं नयेन्सुनिः ॥ ततोऽनुसंधाय धियामनस्वी

मिपां देवानां परः प्रश्चः कालोऽिप यत्र न प्रश्चस्तत्र कुतो तु देवाः प्रभवेयुः । देविनयम्यानां तु जगतां प्राणिनां का वार्तेत्याह । जगतामिति । कुतो न प्रभवंतीत्यपेक्षायां निरुपाधित्वादित्याह । न यत्रेति । यद्वा । जगत्कारणान्यिप न यस्य सृष्ट्यादी प्रभवंतीत्याह । न यत्रेति । विकारोऽहंकारः ॥१७॥ निरुपाधित्वं कुत इत्यत आह । परमिति । यद्यस्मादेतत् आत्मव्यतिरिक्तं नेति नेतीत्ये-वश्चत्काष्ट्रिमच्छवो दौरात्म्यं देहाद्यात्मत्वं विसृष्ट्यार्हस्य पूज्यस्य श्रीविष्णोः पदं पदे पदे क्षणे हृदा उपगुद्ध आस्थिष्य नान्यस्मिन् सौहृदं येपां तथासृताः संतस्तद्वेष्णवं पदमत एव परं सर्वतः श्रेष्ठमामनंतीत्यन्त्रयः ॥१८॥ तस्मादित्यं त्रद्धत्वेन व्यवस्थितो श्रुनिरुपरमेत् । तुशव्देन यदि प्रयास्यित्ति वच्चमाणात्सकामाद्विशेष उक्तः । तमाह । विज्ञायतेऽनेनेति विज्ञानं शास्त्रं तेन जाता दक् ज्ञानं तस्य वीर्यं वलं तेन सुरंधिता विहिसिता आशया विषयवासना यस्य सः । इदानीं तस्य देहत्यागप्रकारमाह । स्वपार्ष्णिना पादमूलेन गुदमापीड्य निरुद्धचानिलं प्राणमुन्नमयेत् अर्ध्वं नयेत् । जितः क्कमो येन । पद्सु स्थानेषु मूलाधाराद्यधिष्ठानेषु ॥१९॥ नाभ्यां मणिपूरके स्थितं हृद्यनाहत्चक्रेऽधिरोप्य उरित कंठादधोदेशे स्थिते विश्वद्विचक्रे मनस्वी जितिचित्तः स्वतालुमूलं

श्रीधरी

2T - 2

तस्यैव चक्रस्याग्रदेशम्। ततो वहुधा गमनसंभवाच्छनकैरित्युक्तम् ॥ २० ॥ तस्माद्भुवोरन्तरमाज्ञाचक्रम् । निरुद्वानि श्रोत्रे नेत्रे नासिके मुखं चेत्येवं सप्तायतनानि प्राणमार्गा येन सः । अन्पेक्ष्यंत्रं ब्रह्म गतः सन् मूर्धन्मूर्धनि ब्रह्मरंश्रे निर्मिद्य देहमिद्रियाणि च विसुजेत् ॥ २१ ॥ सद्योम्रक्तिष्ठक्षत्रकारमाह । यदीति दशिभः । यदि तु पारमेष्ट्यं पदं प्रयास्यन् भवति उत्त वैहायसानां खेचराणां सिद्धानां यदिहारं क्रीडास्थानम् । कीटशम् । अष्टावाधियत्यान्यिणमाद्यैय्याणि यस्तिस्तद्वि प्रयास्यन् । कव । गुणसिव्याये गुणसिवृद्वायरूपे ब्रह्मांडे सर्वत्रेत्यर्थः । तिर्हि देहत्यागावसरे मनथेन्द्रियाणि च न त्यजेत् । किंतु तैः सहैव तत्त्वल्लोकभोगार्थं गच्छेत् ॥ २२ ॥ यतः कर्मगतिवन्न योगगतिः परिच्छिन्नत्याह । योगेक्वराणां त्रिलोक्या अंतर्विह्य महलेंकादिषु ब्रह्मांडाद्वहिश्च गतिमाहुः । अत्र हेतुः । पवनस्यांत आत्मा लिंगशरीरं येपामिति । विद्या उपासना तपो मगवद्भाः योगोऽष्टांगः समाधिर्ज्ञानं तान्ये भजन्ति तेपां या गतिस्ताम् ॥२३॥ तामाह । वैक्वानरमित्यप्टभिः । विहायसा आकाशेन तत्र च ब्रह्मलोकप्रयोन पतः सन्प्रथमं वैक्वानरमम्व्यभिमानिनीं देवतां याति । केनोपायेन सुपुम्नया नाड्या । सा च देहाद्विह्यपि वित-तास्तीत्याह । शोचिषा ज्योतिर्मय्या विधृतस्त्यक्तः कल्को मलो येन सः । क्वाप्यसज्जमान इत्यर्थः । उदस्तादुपरिष्ठाद्वर्तमानं हरेः संवंधितारारूपम् । नारायणाधिष्ठितमित्मर्थः । श्रेशुमारं चक्रं पश्रमस्कंधे

स्वतालुमूलं शनकैर्नयेत ॥ २० ॥ तस्माद्भुवोरन्तरमुन्नयेत निरुद्धसप्तायतनो उनपेश्वः ॥ स्थित्वा मुहूर्तार्थमकुण्ठहिर्िर्मिद्य मूर्धन्वसृजेत्परं गतः ॥ २१॥ यदि प्रयास्यन्तृप पारमेष्ट्यं वेहायसानामृत यिद्धहारम् ॥ अष्टाधिपत्यं ग्रुणसन्निवाये सहैव गच्छेन्मनसेन्द्रियेश्व ॥२२॥ योगेश्वराणां गित-माहुरन्तर्वहिस्त्रिलोक्याः पवनान्तरात्मनाम् ॥ न कर्मिस्तां गितमाप्नुवन्ति विद्यातपोयोगसमाधिभाजाम् ॥२३॥ वेश्वानरं याति विहायसा गतः सुषुम्नया ब्रह्मपथेन शोचिषा ॥ विधृतकल्कोऽथ हरेरुदस्तात्प्रयाति चक्रं नृप शेशुमारम् ॥२४॥ तिद्धश्वनाभिं त्वतिवर्त्यं विष्णोरणीयसा विरजेनात्मनेकः ॥ नमस्कृतं ब्रह्मविद्यमुपेति कल्पायुपो यद्विद्यधा रयन्ते ॥ २५ ॥ अथो अनन्तस्य मुखानलेन दन्दद्यमानं स निरीत्त्य विश्वम् ॥ निर्पाति सिद्धेश्वरज्ञष्टिष्टिण्यं यद्द्वेपराद्धर्यं तदु पारमेष्ट्यम् ॥२६॥ न यत्र शोको न जरा न मृत्युर्नातिर्न चोद्वेग ऋते कृतश्चित् ॥ यचित्रतोदः कृपयाऽनिदंविदां दुरन्तदुःखप्रभवानुदर्शनात् ॥२७॥ ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भयस्तेनात्मनाऽपोऽनलमृतिरत्वरन् ॥ ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वाय्वान्ति

वच्यमाणं शिशुमाराश्रयं ज्योतिश्वक्रम् । चक्रस्थान्यादित्यादिश्रवांतानि पदानि प्रयातीत्यर्थः ॥२४॥ तद्विष्णोश्रकं विश्वस्य नाभि सूर्याद्याश्रयभृतम् । आविष्टलिंगत्वान्नाभिशव्दस्य न पंढत्वम् । अतिवर्त्य अतिक्रम्य परतः स्विगणां गत्यमावादेक एव निर्मलेन लिंगशरीरेण ब्रह्मनिद्दां स्थानमन्यैनेमस्कृतं महलेंकमुपैति। यद्यस्मिन्विवुधा महाकल्यापुपो भृग्वादयः ॥२५॥ अथो अनंतरं कल्यान्ते स विश्वं वैलोक्यमतिशये दह्यमानं निरीच्य तत्राप्यूष्मप्राप्तेः यत् द्विपरार्धस्थायि तत्यारमेष्ट्यं पदं प्रति निर्याति । सिद्धेश्वरैर्जुष्यानि विमानानि यस्मिस्तत् । उ इति श्रेष्ट्यं स्वितम् ॥२६॥ तदेवाह । न यत्रेति । आर्तिर्दुःखं उद्देगो भयम् किंतु चित्ततो हेतोः यदःखमद ऋते तदेकं विना तत्कृतो भवति । अनिद्मित्रदामिदं भगवतो ध्यानमजानतां प्राणिनां दुरंतदुःखो यः प्रभवो जन्म तस्यानु-दर्शनात् तेषां कृपया । यद्वा । चित्ततोदो मनःपीडेति यत्तद्विना कुतश्चिद्यपि यत्र शोकाद्यो न संतीति । तत्र ब्रह्मलोकं गतानां त्रिविधा गतिः । ये पुण्योत्कर्षेण गतास्ते कल्पान्तरे पुण्यतारतम्येना-धिकारिका भवन्ति । ये तु हिरण्यगर्भाद्यपासनावलेन गतास्ते ब्रह्मणा सह प्रुच्यंते । ये तु भगवदुपासकास्ते स्वेच्छया ब्रह्मांडं भित्वा वैष्णवं पदमारुद्धन्ति ॥२०॥ तत्र प्रस्तुतस्य भगवद्भक्तस्य ब्रह्मांड-

मा॰द्वि॰

11811

मेदनप्रकारमाह । तत इत्यादिना । तत्रेयं प्रक्रिया । ईश्वराधिष्ठितायाः प्रकृतेः केनचिदंशेन महत्त्वः भवित तस्यांशेन एव्याशेन शब्दतन्मात्रद्वारा नभः तस्यांशेन स्पर्यतन्मात्रद्वारा वायुः तस्यांशेन रूपतन्मात्रद्वारा आपः तदंशेन गंधतन्मात्रद्वारा पृथ्वी तैश्व मिलितैश्वतुदेशश्चवनात्मकं विराट्शरीरं तस्य पश्चाशत्कोटियोजनविशालस्य पृथिव्येवांडकटाह विशेपशब्दवाच्या । कोटियोजनविशालं प्रथमावरणम् । पश्चाशत्कोटियोजनविशालमित्येके । ततश्चाबादीनां ये परिणता अंशास्तान्येवोत्तरोत्तरं दश्गुणान्यावरणािन । अष्टसं तु प्रकृत्यावरणं व्यापकमेव तदेवं स्थिते पृथिव्याद्यावरणभेदप्रकारः कथ्यते । ततो विशेषं प्रतिपद्य लिंगेवेहेन पृथिव्यात्मतां प्राप्येत्यर्थः । एवश्चत्तरप्रापि द्रष्टव्यम् । निर्भयः कथं यास्यामीति शङ्कावृत्यस्तेनातमना पृथिवीरूपेण तिन्नरंतरा आपः प्रतिपद्यात्ववंस्त्वरामकुर्वन् । तत्तदात्मत्वेन क्लेददाहादिशंकाभावाद्ययेष्टं भोगानश्चेत्रान इत्यर्थः । एवं ज्योतिर्मयः सन् काले भोगावसाने वृहदात्मिलिंगं परमात्म-पृतित्वेनोपासनेपृक्तम् । यद्या । वेदशब्दात्मना तस्य प्रमापकमिति ॥२८॥ इन्द्रियार्थानां भृतस्त्वमाणां अतिक्रममहि । प्राणेनाधिष्ठितेन गंधमुपेत्य श्वसनं स्पर्यं नभोगुणत्वं शब्दात्मतां प्राणेन तत्त्तक्ष्याम् ॥२९॥ तदेवं स्थूलस्त्वमभूतातिक्रममुक्त्या तदावरणभूताहङ्कारप्राप्त्या महदादिप्राप्तिमाह । स योगी विकार्यं संसाद्य विज्ञानतत्त्वं याति विविधं कार्यमस्येति । विकार्यं संसाद्य विज्ञानतत्त्वः सात्त्वि इत्रायं लय्य तत्त्वत्वः । स त्रिविधः । तामसो राजसः सात्त्वि इत्र । तत्र तामसाज्ञहानि भृतस्त्वमाणि जायंते राजसाद्वहिर्मुखानि दशेष्टियाणि सात्त्वित्तान्य तेपां लय्य तत्त्वत्वः

त्मना खं बृहदात्मिलंगम् ॥२८॥ घाणेन गंधं रसनेन वै रसं रूपं तु दृष्टचा श्वसनं त्वचैव ॥ श्रोत्रेण चोपेत्य नभोगुणतं प्राणेन चाक्तिमुपैति योगी ॥२९॥ स भूतसूच्मेन्द्रियसन्निकर्षं मनोमयं देवमयं विकार्यस् ॥ संसाद्य गत्या सह तेन याति विज्ञानतत्त्वं गुणसन्निरोधम् ॥ ३० ॥ तेना-त्मनाऽऽत्मानमुपैति शांतमानन्दमानन्दमयोऽवसाने ॥ एतां गति भागवतीं गतो यः स वै पुनर्नेह विसञ्जतेऽङ्गः ॥ ३१ ॥ एते सृती ते नृप वेदगीते त्वयाऽभिषृष्टे ह सनातने च ॥ ये वै पुरा ब्रह्मण आह पृष्ट आराधितो भगवान्वासुदेवः ॥ ३२ ॥ न ह्यतोऽन्यः शिवः पन्था विशतः संसृताविह ॥ वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत् ॥३३॥ भगवान्ब्रह्म कात्स्न्येन त्रिरन्वीच्य मनीषया ॥ तदध्यवस्यत्कृदस्थो रितरात्मन्यतो भवेत् ॥३४॥

हङ्कारे तत्र भूतसूच्माणामिद्रियाणां च सिन्नकर्षं रुयस्थानम्। तामसं राजसं च मनोमयं देवमयं च साच्चिकं प्राप्य गत्या एवं गमनेन तेनाहङ्कारेण सह विज्ञानतत्त्वं महत्तत्त्वं याति। ततो गुणानां सिन्नरोधो रुयो यस्मिस्तत्त्रधानं याति।।३०॥ तेनात्मना प्रधानरूपेणानन्दमयः सन्नुपाधीनामवसाने शांतमविक्रतमानन्दं परमात्मानमुपैति। न विपज्जते नावर्तत इत्यर्थः १३१॥ सृती मागौं प्रकारा-वित्यर्थः । हे नृप ! अनपेक्षो निर्मिद्य मूर्थन्वसृजेत्परं गत इति या सद्योम्रक्तः सिका सृतिः । यदि प्रयास्यिन्नत्यादिना क्रममुक्तिश्च द्वितीया सृतिः । एते सृती वेदेन गीते युक्ते नतु स्वोत्प्रक्षिते तत्र । यदा सर्वे प्रमुच्यंते कामा येऽस्य हदि श्रिताः । अथ मत्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्चत इति सद्योम्रक्तिः । तेऽचिरभिसंभवंतीत्यादिना क्रममुक्तिश्च वेदेनोक्ता । यदा । न कर्मभिस्तां गित-माप्तुवंतीति दक्षिणमार्गस्यापि सृचितत्वादेते सृती इति द्विचनम् । त्वयाऽभिष्ट्ष्टे यच्छ्रोतच्यमित्यादिप्रक्षेनार्थानमुक्तिविषये द्वे अपि सृती पृष्टे । वृहि यदा विषययमिति दक्षिणमार्गोऽप्यर्थात्पृष्ट एव । त्वया च ये पृष्टे एते सृती इत्यन्वयः ॥३२॥ संति संसरतः पुंसो बहवो मोक्षमार्गास्तपोयोगादयः समीचीनस्त्वयमेवेत्याह । नहीति । यतोऽनुष्टिताद्भक्तियोगो भवेदतोऽन्यःशिवःसुखरूपोनिर्विच्तश्च नास्त्त्वयं ॥३३॥ ज्ञत एतदत्त आह । भगवान्त्रस्र कृदस्थो निर्विकारः एकामचित्तः सिन्नत्वर्थः । त्रिस्तीन् वारान् कात्रस्थिन व्रह्म वेदमन्वीच्य विचार्य यत आत्मिन हरौरितिभवेत्तदेव मनीपयाऽध्यवस्यन्

श्रीधरी

are a

11.8 11

निश्चितवान् ॥३४॥ नन्वनुभृतेऽर्थे रतिर्भवति । अननुभृते तु भगवति कथं रतिः स्यात्तत्राह । भगवाँद्वक्षितो दृष्टः । कथं स्वात्मना त्रेत्रज्ञांतर्यामितया कैर्देक्येर्बुद्धचादिभिः। तदेव द्वेधा दर्शयति। दृश्यानां जडानां दर्शनं स्वप्रकाशं द्रष्टारं विना न घटत इत्यनुपपत्तिमुखेन लक्षणेः स्वप्रकाशांतर्यामिलक्षणेः तथा बुद्धचादीनि कर्तप्रयोज्यानि करणत्वात् वा स्यादिति व्याप्तिमुखेनानुमापकैः स्वतंश्र कर्तेत्येवमीक्वरसिद्धिः ॥३५॥ यच्छ्रोतव्यमित्यादिप्रक्नोत्तरम्रपसंहरति । तस्मादिति ॥ ३६ ॥ अवणादिफलमभिनयेनाह । पिवंतीति । सतामात्मन आत्मत्वेन प्रकाशमानस्य कथैवा-मृतम् । विषयैविद्षितं मिलनीकृतमाशयं पुनंति शोधयंति तस्य चरणपद्यांतिकं श्रीविष्णुपदं बर्जात ॥३७॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कंधे श्रीधरीटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ त्तीये विष्णुभक्तोस्तु वैशिष्ट्यं शृज्वतो मुनेः ॥ भक्त्युद्रेकेण तत्कर्मश्रवणाद्र ईर्यते ॥ १ ॥ इदानीमन्यदेवताभजनस्यापि पुत्रादिभजनवदेव तुच्छफ्छत्वेन हेयत्वं वक्तुं पूर्वो-भगवान्सर्वभृतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः ॥ दृश्येर्बुद्धचादिभिर्द्रष्टा लक्षणेरनुमापकैः ॥ ३५ ॥ तस्मात्सर्वात्मना राजन्हरिः सर्वत्र सर्वदा ॥ श्रोतन्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवत्रणाम् ॥ ३६ ॥ पिवंति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतम् ॥ पुनंति ते विषयविदूषिताशयं त्रजंति तचरणसरोरुहांतिकम् ॥३७॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कंधे पुरुषसंस्थावर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एव-मेतन्निगदितं पृष्टवान्यद्भवानमम ॥ नृणां यन्त्रियमाणानां मनुष्येषु मनीपिणास ॥ १ ॥ त्रह्मवर्चसकामस्तु यजते त्रह्मणस्पतिस् ॥ इन्द्रमिद्रियकामस्तु प्रजाकामः प्रजापतीन् ॥२॥ देवीं मायां तु श्रीकामस्तेजस्कामो विभावसुम् ॥ वसुकामो वसूत्र द्वान्वीर्यकामो ऽथ वीर्यवान् ॥३॥ अन्नाद्यकामस्त्व-दितिं स्वर्गकामोऽदितेः सुतान् ॥ विश्वान्देवात्राज्यकामः साध्यानसंसाधको विशाम् ॥४॥ आयुष्कामोऽश्विनौ देवौ पुष्टिकाम इलां यजेत् ॥ प्रति-ष्ठाकामः पुरुषो रोदसी लोकमातरौ ॥ ५ ॥ रूपाभिकामो गंधर्वान्स्रीकामो असरउर्वशीय ॥ आधिपत्यकामः सर्वेषां यजेत परमे छेनम् ॥ ६ ॥ यज्ञं यजेद्यशस्कामः कोशकामः प्रचेतसम् ॥ विद्याकामस्तु गिरिशं दांपत्यार्थ उमां सतीम् ॥७॥ धर्मार्थं उत्तमश्लोकं तंतुं तन्वन्पितृन्यजेत्॥ रचःकामः पुण्यजनानोजस्कामो मरुद्गणान् ॥८॥ राज्यकामो मनून्देवान्निर्ऋति त्वभिचरन्यजेत् ॥ कामकामो यजेत्सोममकामः पुरुषं परम् ॥ ९ ॥ अकामः क्तमजुबद्ति । एवमिति । ममेति माम् । ऋदाचिद्दैवयोगेन मजुष्यत्वं त्राप्तेषु जीवेषु ये मनीपिणस्तेषां तत्रापि ये त्रियमाणास्तेषां विशेषत एवमेतद्धरिकथाश्रवणादिकं निगदितं विद्वितमित्यर्थः ॥ १॥ ब्रह्मणस्पति वेदस्य पति ब्रह्माणम् । इंद्रियपाटनकामस्तिवद्रम् । प्रजाकामः प्रजापतीन् दक्षादीन् ॥२॥ मायां दुर्गाम् । विभावसुमग्निम् । वसुकामो धनार्थी वीर्यं प्रभावस्तकामो वीर्यवान् सन् रुद्रान् यजेत् ॥३॥ अत्राद्यं भोज्यं भच्यं चेच्छन् अदितेः सुतान् द्वादशादित्यान्। विशां देशस्थप्रजानां स्वाधीनतामिच्छन् साध्यान् यजेत् ॥४॥ इलां पृथ्वीम्। प्रतिष्ठां स्थानादप्रच्युतिम्। रोदसी द्यावाभूमी ॥५॥ अप्सराश्वासौ उर्वशी च ताम् ॥६॥ यज्ञं यज्ञोपाधि विष्णुम् । कोशो वसुसंचयः । वसुकाम इत्यत्र धनमात्रमिति भेदः । दांपत्यमन्योन्यत्रीतिस्तदेवार्थो यस्य सः ॥७॥ धर्मार्थो धर्मकामः । उत्तमञ्लोकोपाधि विष्णुम् । तंतुं तन्वनसंतानवृद्धिमन्विच्छन् । रक्षा वाधानिवृत्तिस्तत्कामः पुण्यजनान् यक्षान् । ओजो वलं तत्कामो मरुद्गणान् देवान् ॥ ८ ॥ राज्यं राजत्वं तत्कामो मन्त् । देवान्मन्वंतरपालान् । राज्ञः कर्म राज्यं तत्कामो विश्वन्देवानिति विशेषः । अभिचरन् शत्रुमरणिमच्छित्रिऋतिं राक्षसम् । कामकामः भोगेच्छुः अकामो चैराग्यकामः पुरुषं परं प्रकु-

मा०द्विः

11411

स्पदत्वाच्छ्वभिः कश्मलविषयासक्तत्वाद्विड्वराहैर्यामस्करैः कंटकवट्दुःखदविषयासक्तत्वादुष्ट्रैर्भारवाहित्वात् खरैम्तुल्य इत्यर्थः ॥१९॥ तस्यांगानि च निष्फलानीत्याह । विले इ ति पंचिभः। वतेति खेदे । न शृण्वतोऽशृण्वतो नरस्य ये कर्णपुटे ते विले वृथा रंत्रे । न चेदुपगायित तस्य जिह्वा असती दुष्टा दर्दुरो भेकस्तदीया जिह्वेव ॥२०॥ पङ्काक्षोब्णीपेण किरीटेन च जुष्टमिप शिरो यदि

तिव्यतिरेकोपाधिमीश्वरम् ॥९॥ अकाम एकांतभक्तः। उक्तानुक्तसर्वकामो वा । पुरुपं पूर्णं निरुपाधिम् ॥१०॥ पूर्वोक्तानानादेवतायजनस्यापि संयोगपृथक्तवेनभक्तियोगफलत्वमाह। एतावानि-ति । इंद्रादीनिष यजतामिह तत्तवजनेन भागवतानां संगतो भगवत्यचलो भावो भक्तिर्भवतीति यदेतावानेव निःश्रेयसस्य परमपुरुपार्थस्योदयो लाभः । अन्यत्त सर्वं तुच्छिमित्यर्थः ॥११॥ भाग-वतसंगत इत्यनेन सचितां हरिकथारित स्तौति । ज्ञानमिति । यत् यासु कथासु ज्ञानं भवति । कीटशम् । आसर्वतः प्रतिनिवृत्तसुपरतं गुणोर्मीणां रागादीनां चक्रं समृहो यस्मात्तत् । उत अनंतरं तद्रेतुरात्मप्रसादश्च यत्र यासु मनःप्रसादहेतुर्गुणेषु विषयेष्वसंगो वैराग्यं च । उभयत्रेति पाठे इहासूत्र च । गुणेष्वसंगः कैतल्यमित्येव संमतः पंथा यो मिक्तयोगः । निर्वृतः श्रवणसुखेन अन्यत्रानिर्वृत इति वा । तासु हरिकथासु को रति न कुर्यात् ।। १२ ।। अभिव्याहृतसुक्तम् । ऋषि परत्रह्मद्शिनम् । कवि शब्दत्रह्मनिष्णातम् ॥ १३ ॥ अवणेच्छायां हेतुः हरिकथा एव उदके उत्तरफलं यासुः ताः कथाः। सतां भागवतानां सदिस सभायां स्युः ॥१४॥ एतत्प्रपंचयति। स वा इति द्वाभ्याम् । कृष्णपूजादिरूपां क्रीडां यः स्वीकृतवान् ॥१५॥ उरुगायस्य गुणैरुदारा महत्यः कथाः स्युः सर्वकामो वा मोत्तकाम उदारधीः ।। तीत्रेण अक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् ।। १० ॥ एतावानेव यजतामिह निःश्रेयसोदयः ॥ भगवत्यचलो भावो यद्भागवतसंगतः॥ ११ ॥ ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्तगुणोर्मिचक्रमात्मप्रसाद उत यत्र गुणेव्यसंगः॥ कैवल्यसंमतपथस्त्वथ भक्तियोगः को निर्वृतो हरि-कथासु रतिं न कुर्यात् ॥ १२ ॥ शौनक उवाच ॥ इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतपभः ॥ किमन्यत्पृष्टवानभूयो वैयासिकमृषिं कविम् ॥१३॥ एतच्छुश्रूपतां विद्वनसूत नोर्इिस भाषितुस् ॥ कथा हरिकथोदकीः सतां स्युः सदिस श्रुवस् ॥ १४ ॥ स वै भागवतो राजा पांडवेयो महारथः ॥ बाटकीडनकैः कोडन्कृष्णकीडां य आददे ॥ १५ ॥ वैयासिकश्च भगवान्वासुदेवपरायणः ॥ उरुगायगुणोदाराः सतां स्युर्हि समागमे ॥ १६ ॥ आयुर्हरति वै पुंसामुचन्नस्तं च यन्नसौ ॥ तस्यतें यत्क्षणो नीत उत्तमश्लोकवार्तया ॥१७॥ तरवः किं न जीवंति मस्नाः किं न श्वसंत्युत ॥ न खादंति न मेहंति किं ग्रामपशवोऽपरे ॥ १८ ॥ श्वविड्वराहोष्ट्रखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः ॥ न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः ॥ १९ ॥ बिले बतो-रुक्रमविक्रमान्ये न शृष्वतः कर्णपुटे नरस्य ॥ जिह्वा असती दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत्युरुगायगाथाः ॥ २०॥ भारः परं पट्टिकिरीटजुष्टमप्युत्तमांगं न नमेन्मुकुंदम् ॥ शावौ करौ नो कुरुतः सपर्यां हरेर्लसत्कांचनकंकणौ वा ॥ २१ ॥ वर्हीयिते ते नयने नराणां लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये ॥ ॥१६॥ किंच । दृथैव क्षीयमाणमायुईरिकथया सफलं कुर्वित्याशयेनाइ त्रिभिः । आयुरिति । असौ सूर्य उद्यञ्चद्गच्छन् अस्तमदर्शनं च यन् गच्छन् यत् येन क्षणो नीतस्तस्य आयुर्ऋते वर्जियत्वा वृथैव हरति ॥१७॥ ननु जीवनमेव तेपामायुपः फलमस्ति तत्राह । तरव इति । ननु तेपां क्वासो नास्ति तहिं भस्नाश्चर्मकोशाः । ननु तासामाहाराद्कं नास्ति तत्राह । न खाद्ति नाक्नंति न मेहंति रेतःसेकं मैथुनं न दुर्वंति किस् । उत अपि नराकारं पशुं मन्वाऽऽह । अपर इति ।। १८ ॥ तदेवाह । श्वादिभिः संस्तुतः सहशो निरूपितः यस्य कर्णपथं कदाचिदपि नागतः स अवज्ञा-

अ०३

शोधितया । यथारुचं रुच्यनुसारेण सगुणनिर्गुणादिमेदैः। यद्वा रुक् प्रतिभा यथामतीत्यर्थः ॥२१॥ किंच। पुरा कल्पादावजस्य हृदि सतीं सृष्टिविषयां स्पृतिं वितन्वता येन प्रचोदिता सती सर-स्वती तस्य मुखतः किल प्रादुर्भृता । स्वानि लचणानि शिचायुक्तानि यस्याः सा । ऋषीणां ज्ञानप्रदानामृषयः श्रेष्ठः ॥२२॥ इदानीं स्ववाचं श्रोतृजनाह्नादिनीं शृंगारकरुणादिशोभां प्रार्थयते । भूतैरिति । स मे वचांसि अलंक्रपीष्टालंकरोतु । अन्यस्य वचसामन्येनालंकारासंभवमाशंक्य तस्यांतर्यामितामाविष्करोति । यो महद्भिर्भूतैरिमाः पुरः शरीराणि च सृष्ट्वाऽमूपु पूर्वन्तर्यामितया शेते वसति । अत्र पुरुषसमाख्यां प्रमाणयति । यद्यस्मात्पूरुप इति । अत एव य एकादशेंद्रियपंचभृतरूपान्पोडशगुणान्कला भ्रंक्ते प्रकाशयति पालयतीति वा । तदा त्वात्मनेपदमार्पम् । अत्र हेतुः । यतः पोडशानामात्मा चेतियता। स्वार्थे कः। नत्वत्र जीवत्वमुच्यते प्रार्थनाविरोघात् ॥२३॥ श्रीव्यासं नमस्करोति।नम इति। सीम्या भक्ताः यस्य मुखांबुरुहे आसवो मकरंदस्तम् ॥२४॥ इदानीं प्रश्नो-त्तरतया त्राक्षनारदसंवादं प्रस्तौति। एतदिति । उत्पत्तिसमय एव वेदा गर्भे यस्य । साज्ञाद्धरिर्यदाह ॥२५॥ इति द्वितीयस्कंघे टीकायां चतुर्थोऽध्यायः॥४॥ पंचमे नारदेनाथ पृष्ठः सृष्ट्यादि वक्त्यजः॥ स मे मुकुंदो भगवान्त्रसीदताम् ॥ २१ ॥ प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता उजस्य सतीं स्मृतिं हृदि ॥ स्वलक्षणा प्रादुरभूत्किलास्यतः स मे ऋषीणामृषभः प्रसीदताम् ॥ २२ ॥ भूतेर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभुर्निर्माय होते यदमूषुः पूरुषः ॥ भुंक्ते गुणान्षोडश षोडशात्मकः सोऽलंकृषीष्ट भगवान्वचांसि मे ॥ २३॥ नमस्तस्मै भगवते व्यासायामिततेजसे ॥ पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखांबुरुहासवम् ॥ २४ ॥ एतदेवात्मभू राजन नार-दाय विष्टच्छते ॥ वेदगर्भोऽभ्यधात्साचाद्यदाह हरिरात्मनः ॥२५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कंधे चतुर्थोऽध्यायः॥४॥ नारद उवाच ॥ देवदेव नमस्तेऽस्तु भूतभावन पूर्वज ॥ तिक्कजानीहि यज्ज्ञानमात्मतत्त्वनिदर्शनम् ॥१॥ यद्र्षं यदिधानं यतः सृष्टमिदं प्रभो ॥ यत्संस्थं यत्परं यच तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः ॥ २ ॥ सर्वं ह्येतद्भवान्वेद भूतभव्यभवत्रभुः ॥ करामलकविद्धश्चं विज्ञानाविसतं तव ॥ ३ ॥ यद्भिज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः ॥ एकः मृजिस भूतानि भूतैरेवात्ममायया ॥ ४ ॥ आत्मन्भावयसे तानि न पराभावयन्स्वयम् ॥ आत्मशक्तिमवष्टभ्य उर्णनाभिरिवा-क्कमः ॥ ५॥ नाहं वेद परं ह्यस्मिन् नापरं न समं विभो ॥ नामरूपगुणैर्भाव्यं सदसिंकचिदन्यतः ॥ ६ ॥ स भवानचरद्धोरं यत्तपः सुसमाहितः ॥ हरेर्लीलां विराट्सृष्टिं कालकर्मादिशक्तिभिः ।।१।। नारदाय विष्टच्छते वेदगर्भोऽभ्यधादित्युक्तंतत्र नारदप्रश्नमाह । देवदेवेति । हे भूतमावन ! अत एव सर्वेषां पूर्वज अनादे ! ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानं तत्साधनं यत्तिहिजानीहि । विशेषेण ज्ञापयेत्यर्थः । कथंभूतं आत्मतन्वं नितरां दृश्यते येन तत् ॥१॥ उपलक्षणभूतं विश्वमेवात्मज्ञानसाधनमतस्ति द्विशेषं पृच्छति । यदूपं येन रूप्यते प्रकाश्यते । यद्घिष्ठानं यदाश्रयम् यतो येन सुष्टं यत्संस्थं यस्मिन् लीयते यत्परं यद्धीनं यच्चेति यदात्मकं स्वतः सत्कारणतो वेत्यर्थः । तस्य तत्त्वं याथाध्यं तत्त्वतो वद ॥२॥ न जानामोति न च वक्तव्य-मित्याह । सर्वमिति । भृतं जातं भव्यं जिन्यमाणं भवत् जायमानं तेषां प्रसुर्यतोऽतो विशिष्टेन ज्ञानेनावसितं निश्चितम् ॥३॥ आस्तामिदं आदौ तावत्त्वमेव कथयेत्याह । यतो यस्य विज्ञानम्। कस्तव विज्ञानद इत्पर्थः । यदाधारः कस्तवाश्रयः यत्परो यदधीनः यदात्मको यत्स्वरूपः।मम तु त्वमेव स्वतंत्रः परमेश्वर इति बुद्धिः।तव तपश्वरणे न तु परशंकया पृच्छामीत्याह । सार्धेश्रतुभिः। एकोऽसहायः ॥४॥ आत्मिन भावयसे पालयसि स्वयमेव पराभवमप्रापयश्रक्षमः श्रमहितः यथोर्णनाभिरात्मन एव शक्तिमवष्टभ्य सुजति तहत् ॥५॥ तस्मादहं त्वस्मिन्वश्वस्मिन्परप्रत्तममपर-

मधमं समं मध्यमं च तत्रापि नाम मनुष्यादिरूपं द्विपद्त्वादि गुणः शुक्कत्वादि तैर्भाव्यं साध्यं तत्रापि सदसत्स्थूलं सूचमं च किंचिद्प्यन्यतो न वेद किंतु त्वस एव सर्वं भवतीति मन्ये ॥६॥ स तथाविघोऽपि भवांस्तपोऽचरिति यत्तेन नोऽस्मान्खेदयसे मोहयसि । यतः पराशंकां ईथरांतराशंकां प्रयच्छिति । तथैवाहं त्वयाऽनुशासितः शिवितः सन् बुद्धचे बुद्धचे यं तथा विजानीहि विशेषेण ज्ञापय ॥८॥ प्रश्नमभिनंदति । वत्स हे पुत्र ! तवेदं विचिकित्सितं संदेहः तत्पूर्वकः प्रश्लोऽयं सम्यगित्यर्थः । यतः कारुणिकस्य तवायं प्रश्नः । अत्र हेतः । यद्यतो भगवद्वीर्यप्रकाशने धर्मे प्रवर्तितोऽस्मि । अतस्त्वं जिज्ञासुरपि मिय कृपामेव कृतवानित्यर्थः ॥९॥ ननु त्वमेव भगवानित्युक्तं त्वया एकः सृजिस भृतानीत्यादिना । सत्यम् । यथा मामीश्वरत्वेन प्रभापसे तदिप तव भाषणं नात्यंतमनृतं यतः कारणादेतावत्प्रभावस्य भाव एतावन्वं मेऽस्ति । किंतु मत्तः परमीश्वरमिवज्ञाय ब्रुपे अतः साद्ययात्तवेयं आतिर्नतु बुद्धिपूर्वमनृतमित्यर्थः । यत ईश्वरान्ममैतावन्वं तमविज्ञा-येति वान्वयः।।१०।। तर्हि कोऽसावीक्वर इत्यपेक्षायां भक्त्या नमस्कुर्वन्नेव तं कथयति त्रिभिः। येन स्वप्नकाशेन रोचितं प्रकाशितमेव प्रकाशयामि सृष्टचाऽभिव्यक्तं करोमि। यथाकदियश्चैतन्यप्रका-इयमेव प्रकाशयंति । तथा च श्रुतिः । न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भांति क्रुतोऽयमिग्नः ॥ तमेव भांतमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभातीति ॥११॥ तस्मै नमो धीमिह तेन खेदयसे नस्त्वं पराशंकां प्रयच्छिसि ॥७॥ एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर ॥ विजानीहि यथैवेदमहं बुद्धचेऽनुशासितः ॥ ८ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ सम्यकारुणिकस्येदं वत्स ते विचिकित्सितम् ॥ यदहं चोदितो धर्मे भगवद्वीर्यदर्शने ॥९॥ नानृतं तव तचापि यथा मां प्रववीषि भोः ॥ अविज्ञाय परं मत्त एतावत्त्वं यतो हि मे ॥ १० ॥ येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम् ॥ यथाऽकोंऽमिर्यथा सोमो यथर्चग्रहतारकाः ॥ ११ ॥ तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि ॥ यन्मायया दुर्जयया मां त्रवंति जगद्गुरुम् ॥ १२ ॥ विलञ्जमानया यस्य स्थातुमीचापथेऽमुया ॥ विमोहिता विकत्थंते ममाहमिति दुर्धियः ॥ १३ ॥ द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च ॥ वासुदेवात्परो ब्रह्मन्न चान्योऽश्वोंऽस्ति तत्त्वतः ॥ १४ ॥ नारायणपरा वेदा देवा नारायणांगजाः ॥ नारायणपरा लोका नारायणपरा मखाः ॥ १५ ॥ नारायणपरो योगो नारायणपरं तपः ॥ नारा-यणपरं ज्ञानं नारायणपरा गतिः ॥ १६ ॥ तस्यापि द्रष्ट्ररीशस्य क्टस्थस्याखिलात्मनः ॥ सुज्यं सृजामि सृष्टोऽहमीच्यैवाभिचोदितः ॥ १७ ॥ सत्त्वं

यस्य मायया विमोहिताः संतो युष्मदादयो मां जगत्कारणं वदंति तस्मै ॥ १२ ॥ यन्माययेति मायासंवंधोक्तेस्तस्य दुर्जयत्वोक्तेश्च तस्यापि किमस्ति संसारो नैवेत्याह । मत्कपटमसौ जाना-तीति यस्य दृष्टिपये स्थातुं विरुक्षमानयेव तिस्मन्स्वकार्यकुर्वत्याऽग्रुया मायया विमोहिता अस्मदादयो दृधियोऽविद्यावृतज्ञाना एव केवलं विकत्थंते श्लावंते । अनेन यद्द्रपित्यस्य प्रश्नस्योत्तरमुक्तं भवति ॥१३॥ तदेवं स्वस्मादन्यं परमेश्वरं निरूप्येदानीं यद्धिष्ठानिमत्यादिनवप्रश्लानां स एवाधिष्ठानादिकं सर्वमित्युत्तरं वक्तुं तद्वचितरेकेणान्यस्यासत्त्वमाह । द्रव्यमिति । द्रव्यं महाभूतान्यु-पादानरूपाणि कर्म जन्मनिमित्तं कालस्तत्थोभकः स्वभावस्तत्परिणामहेतुः जीवो भोक्ता वासुदेवात्परोऽन्योऽथीं नास्ति कारणाव्यतिरेकात्कार्यस्य ॥ १४ ॥ तत्त्रपंचयित द्वाभ्याम् । नारायणः परः कारणं येषां ते । अनेनैव शास्त्रयोनित्वप्रतिपादनेनेश्वरे प्रमाणं सर्वज्ञत्वादिकं चोक्तम् । देवाश्च तदंगाज्जाता अतो न तद्वचितिरक्ताः । लोकाः स्वर्गाद्यस्तदानंदांशाः । मखास्तत्साधनभूताः ॥१५॥ योगः प्राणायामादिः तपस्तत्साध्यं ज्ञानं तत्साध्यं गतिस्तत्फलम् । अनेनैव सर्वं तद्धीनिमत्युक्तम् ॥१६॥ तिहं त्वं कि करोषीत्यपेन्नायामाह । तस्य सृज्यमित तेन सृष्टोऽहं

श्रीधरी

are to

सुजामि। ईक्षया कटाचेण। तत्र हेतवो द्रष्टुरित्यादयः॥१७॥ ननु कुतोऽयं जीवैश्वरविभागो यतस्त्वं प्रेर्यः स च प्रेरकः स्यादित्यपेक्षायां जीवेश्वरविभागहेतुमाह त्रिभिः। सन्विमिति। निर्गुणस्या-पीश्वरस्यैते त्रयो गुणा वध्नंतीत्युत्तरेणान्वयः । कथंभूताः । तेनैव स्वातंत्र्येण स्थित्याद्यर्थं माथया गृहीताः ॥१८॥ वस्तुतः सर्वदा म्रुक्तमि मायाविषयं पुरुषं जीवं वध्नंति । क्व । कार्यमिधभृतं कारणमध्यात्मं कर्ताधिदैवतं तेषां भावस्तन्वं तस्मिन्। द्रव्यं महाभृतानि ज्ञानशब्देन देवताः क्रिया इन्द्रियाणि तदाश्रयास्तेषां कारणभृतास्तत्तद्भिमानेन बध्नंति ॥ १९ ॥ अतः स एष वश्यमाय एभिर्गुणैर्लिंगैर्जीवानामावरकैरुपाधिभिः सुष्ठ्वलक्षिता गतिस्तन्वं यस्य सः स्वैभवतैरेव लक्षिता गतिस्तन्वं यस्येति वा ॥२०॥ तस्य सृष्टिप्रकारमाह । कालमिति । कर्म जीवादृष्टम् । विद्यभूषुविं-विधं भिवतुमिच्छन् ॥ २१ ॥ गुणानां व्यतिकरः क्षोभः साम्यत्यागः स्वभावतः परिमाणो रूपान्तरापत्तिः पुरुष ईश्वरस्तेनाधिष्ठितत्वं त्रयाणां विशेषणम् । महतो महत्तन्वस्य ॥ २२ ॥ महत्तन्त्वा-द्विकुर्वाणाद्विकियमाणात् । तस्य च कियाज्ञानशक्तित्वात्त्रिगुणत्वेऽपि रजःसत्त्वाभ्याग्रुपष्टं हितत्वं अहंकारस्य त्वावरकत्वात्तमःप्रधानत्वम् । अत एवाहंकारकार्येषु तामसमाकाशादिकं वहु राजसं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः ॥ स्थितिसर्गनिरोधेषु गृहीता मायया विभोः ॥ १८ ॥ कार्यकारणकर्तृत्वे द्रव्यज्ञानिकयाश्रयाः ॥ बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणाः ॥ १९ ॥ स एष भगवाँ लिंलगैस्त्रिभिरेभिरधोत्तजः ॥ स्वलित्तितगतिर्बह्मन्सर्वेषां मम चेश्वरः ॥ २० ॥ कालं कर्म स्वभावं च मायेशो मायया स्वया ॥ आत्मन्यहच्छया प्राप्तं विबुभूषुरुपाददे ॥ २१ ॥ कालाद्गुणन्यतिकरः परिणामः स्वभावतः ॥ कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठितादभूत् ॥ २२ ॥ महतस्तु विकुर्वाणाद्रजः सत्त्वोपबृंहितात् ॥ तमः प्रधानस्त्वभवद्व्यज्ञानिकयात्मकः ॥ २३ ॥ सोऽहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन्समभूत्त्रिथा ॥ वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेति यद्भिदा ॥ द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्तिर्ज्ञानशिकिरिति प्रभो ॥२४॥ तामसादिप भूता-देविकुर्वाणादभूत्रभः ॥ तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिंगं यद्दृष्टृदृश्ययोः ॥ २५ ॥ नभसोऽथ विकुर्वाणादभूतस्पर्शगुणोऽनिलः ॥ परान्वयाच्छब्द-वाँश्र प्राण ओजः सहो बलम् ॥ २६ ॥ वायोरिप विकुर्वाणात्कालकर्मस्वभावतः ॥ उद्पद्यत तेजो वै रूपवतस्पर्शशब्दवत् ॥ २७ ॥ तेजसस्तु विकुर्वाणादासीदंभो रसात्मकम् ॥ रूपवत्स्पर्शवचांभो घोषवच परान्वयात् ॥ २८ ॥ विशेषस्तु विकुर्वाणादंभसो गंधवानभूत् ॥ परान्वयाद्रसस्पर्श-शब्दरूपगुणान्वितः ॥ २९ ॥ वैकारिकान्मनो जज्ञे देवा वैकारिका दश ॥ दिग्वातार्कप्रचेतोऽश्विवह्नींद्रोपेन्द्रमित्रकाः ॥३०॥ तैजसात्त विकु-सास्विकं चाच्पं एवं तदुपाधिकेषु जीवेष्विप तथैव तामसाधिक्यम् ॥ २३॥ सं च विकुर्वन्रूपांतरं गच्छन् । त्रैविध्यमेवाह । वैकारिकः सान्विकस्तैजसो राजसः यद्भिदा यस्य मेदः द्रव्यशक्तिरि-त्यादीनि प्रातिलोम्येन त्रयाणां लक्षणानि द्रव्ये महाभृताच्ये शक्तिर्यस्य क्रियास्विद्रियेषु शक्तिर्यस्य ज्ञानेषु च शक्तिर्यस्य । हे प्रभो बोद्धं शक्त ! ॥२४॥ भृतादेरिति तामसस्य विशेषणम् । नजु तामसात्त्रथमं शब्दो भवतीति प्रसिद्धम् । सत्यम् । स तु तस्य नभसो मात्रा सूचमं रूपं गुणाश्चासाधारणो व्यावर्तको धर्मः । शब्द द्वारा नभ उत्पद्यत इत्यर्थः । एवमेव स्पर्शादिष्वपि द्रष्टव्यं शब्दस्य लक्षणं लिंगमिति कुड्याद्यंतरितेन केनचिदुचै गेंजो गज इत्युक्ते यो गजद्रष्टा यश्च तेन दृश्यो गजस्तयोर्लिंगं बोधकम् । लिंगविशेपणत्वाद्यच्छब्दस्य पंढत्वम् ॥ २५ ॥ परस्य नभसः कारणत्वेना-न्वयाच्छन्द्वांश्च वायुस्तस्यैव लक्षणं प्राणो देहधारणम्। ओजःसहोवलानींद्रियमनःशरीराणां पाटवानि तेपां हेतुरित्यर्थः ॥ २६ ॥ उदपद्यत । उत्पन्नं स्वतो रूपवन्तेजो वायुनभसोः कारणभूतयोर-

न्वयात्स्पर्शशब्द्वच । एवमंभसः पृथिव्याश्च परान्वयाधिक्याद्गुणाधिक्यम् ॥२०॥ घोषः शब्दः ॥ २८ ॥ विशेषः पृथिव्याश्च परान्वयाधिक्याद्गुणाधिक्यम् ॥ २९ ॥ मनःशब्देनैव तद्धिष्ठाता चन्द्रोऽपि द्रष्टव्यः । अन्ये च दश देवा वैकारिकाः सान्विकाहंकारकार्याः । तानाह । दिशश्च वातश्च अर्कश्च प्रचेताश्च अश्विनौ च एते पंच श्रोत्रत्वक्चज्ञजिह्नाघाणानामधिष्ठातारः । विहिश्च इन्द्रश्च उपेन्द्रश्च मित्रश्च कश्च प्रजापतिः एते पंच वाक्पाणिपादपायूपस्थानामधिष्ठातारः ॥ ३० ॥ यतो ज्ञानशक्तिर्जुद्धः क्रियाशक्तिः प्राणश्च तैजसाहंकारकार्यौ अतो ज्ञानक्रियाविशेपरूपाणींद्रियाण्यपि तैजसादमवित्रत्यर्थः । तान्याह । श्रोत्रमिति । दोः पाणिः । मेद्रमुपस्थः । क्रमस्त्वत्र न विवित्तितः ॥ ३१ ॥ एवं कारणसृष्टिमाह । यदा एते असंगता अमिलिता आसन् अतएव यदा आयतनस्य शरीरस्य निर्माणे न शेकुः ॥३२॥ तदा सदसन्त्वं प्रधानगुणभावम्रपादाय स्वीकृत्य उभयं समिष्टिच्यष्टचात्मकं शरीरम् ॥३३॥ कालकर्मस्वभावानधिष्ठाय स्थितो जीवयतीति

वीणादिंद्रियाणि दशाभवन् ॥ ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिर्बुद्धिः प्राणस्तु तैजसौ ॥ श्रोत्रं त्वग्नाणदृग्जिह्यावग्दोमेंद्रांत्रिपायवः ॥ ३१ ॥ यदेतेऽसंगता भावा भूतेन्द्रियमनोगुणाः ॥ यदायतनिर्माणे न शेक्कर्न्छवितम ॥३२॥ तदा संहत्य वान्योन्यं भगवच्छक्तिचोदिताः ॥ सदसत्त्वमुपादाय चोभयं समृज्ञ्छदः ॥ ३३ ॥ वर्षपृगसहस्रांते तदंडमुदकेशयम् ॥ कालकर्मस्वभावस्थो जीवोऽजीवभजीवयत् ॥ ३४ ॥ स एव पुरुषस्तस्मादंडं निर्भिद्य निर्मतः ॥ सदस्रोवित्रवाह्नक्षः सहस्राननशिष्वान् ॥ ३५ ॥ यस्येहावयवैलेकान्कल्पयंति मनीषिणः ॥ कट्यादिभिरधः सप्त सप्तोर्धं जघनादिभिः ॥ ३६ ॥ पुरुषस्य मुखं बह्य क्षत्रमेतस्य वाहवः ॥ कविविश्वे भगवतः पद्भ्वां श्रृद्धोऽभ्यज्ञायतः ॥ ३७ ॥ भूलेकः कल्पतः पद्भ्वां भुवलेकोऽस्य नाभितः ॥ हदा स्वलेक उस्ता महलेको महात्मनः ॥ ३८ ॥ श्रीवायां जनलोकश्च तपोलोकः स्तनद्वयात् ॥ मूर्धभिः सत्यलोकस्तु बह्यलोकः सनातनः ॥ ३९ ॥ तत्कट्यां चातलं क्लृप्तमूरुभ्यां वितलं विभोः ॥ जानुभ्यां सुतल शुद्धं जंघाभ्यां तु तलातलम् ॥ ४० ॥ महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां स्तातलम् ॥ पातालं पादतलत इति लोकमयः पुमान् ॥ ४१ ॥ श्रृलोकः कल्पितः पद्भवां भुवलेकिः स्तातलम् ॥ पश्चितः ।। स्वलेकः कल्पितो मूर्जा इति वा लोककल्पना ॥ ४२ ॥ इति श्रीमद्धागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ वाचां वहेर्मुखं चेत्रं छंदसां

जीवः परमात्माऽजीवमचेतनं अजीवच तेयित स्म ॥ ३४ ॥ निर्भिद्य पृथवकृत्य स्थित इत्यर्थः ॥ ३५ ॥ तदवयवैलेकिरचनामाह । यस्येति किटिरित्यूरुम्लयोः पश्चाद्धागः पुरोभागः अधः सप्तलोकानतलादीन् । उध्व भूरादीन्सप्त ॥ ३६ ॥ वर्णानां तत उत्पत्ति दर्शयति । पुरुपस्येति । त्रक्ष व्याद्धागि कार्यकारणयोरभेदिववचयोक्तं वाहव इति च क्षत्रं चत्रियः ॥ ३७ ॥ इदानीम्रुपासनार्थं लोककल्पनाभेदान्दर्शयन्सप्तलोकपक्षमाह द्वाभ्याम् । भूलोकः पातालमार्भ्य पद्भ्यां किटिपर्यंत्वभ्याम् ॥ ३८ ॥ स्तनद्वयादित्युपासनार्थत्वाद्ध्वधोभाववैपरीत्यं न दोपः । यद्वा । स्तनच्छव्दं कुर्वयदोष्ठद्वयं तस्मादित्यर्थः । त्रह्वालोको वैकुण्ठाख्यः । सनातनो नित्यः । नतु सृज्यप्रपंचांतर्वर्तीत्यर्थः ॥ ३९ ॥ इदानीं चतुर्दशलोकपक्षं दर्शयति । तत्र जधनादिभिर्भूरादयः पूर्वोक्ता एव सप्त । कट्यादिभिरधः सप्त लोकानाह । तत्कट्यामिति द्वाभ्याम् । शुद्धं हरिभक्तिनवासत्वात् ॥ ४० ॥ ४१ ॥ त्रिलोकपचनाह । भूलोकः पातालादिसहितः ॥४२॥ इति द्वितीयस्कंघे टीकायां

श्रीधरी

77. S

UZU

पश्चमो अध्यायः ॥५॥ वष्ठे विराड्विभूतिश्च प्रोक्ताध्यात्मादिभेदतः ॥ इडीकृतं च पूर्वोक्तं सर्वं पुरुपस्कतः ॥१॥ इदानीं वैराजस्य विभूतिः सप्रपश्चमनुवर्ण्यते । वाचामस्मदादिवागिद्रियाणां तदाधिष्ठातुर्वेह्व इच तस्य मुखं चेत्रमुत्पत्तिस्थानम् । छंदसां गायन्यादीनां सप्तानां तस्य सप्त घातवस्त्वगादयः चेत्रम् । हन्यं देवानामन्नं कन्यं पितृणां अमृतं तदुभयशेषो मनुष्याणां तेषामनानां सर्वरसस्य मधुरादेः पङ्विधस्य चकारादस्मदादिरसर्नेद्रियस्य तदिधष्ठातुर्वरुणस्य चैतस्य जिह्वा चेत्रगुत्पत्तिस्थानम् । एवं सर्वत्रानुक्तमुन्नेयम् ॥ १ ॥ सर्वीम्रनामस्मदादिप्राणानां तस्य नासे नासारंश्रे परमायने उत्तमचेत्रे । मोद्यमोद्योश्च सामान्यविशेषगंधयोद्याणो वाणेद्रियं परमायनम् ॥ २ ॥ रूपाणां तेजसां रूपप्रकाशानां चज्जुरिद्रियम् । अक्षिणी नेत्रगोलके सर्वत्र पष्ट्यंतानां प्रथमानं चेत्रं द्रष्टव्यम् । कणौं श्रोत्राधिष्ठाने श्रोत्रमिद्रियं तस्य गात्रं शरीरं वस्तूनां ये सारांशास्तेषां भाजनं स्थानम् ॥ ३ ॥ अस्य त्वक् स्पर्शस्य वायोक्चेत्यर्थः । सर्वस्य मेधस्य उद्भिज्जजा-तीनां सर्ववृक्षाणाम् । येर्वृक्षेर्यज्ञः सम्यक् साधितस्तेपामेववा ॥४॥ देशा मेवानां चेत्रंपूर्वं तथोक्तः सम्य्राणि विद्युतां पादकरनखानि शिलालोहानामिति सादृश्यादृह्यम् । चेमकर्मणां पालनकर्तृणाम् सप्त भातवः ॥ हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च ॥ १ ॥ सर्वासूनां च वायोश्च तन्नासे परमायने ॥ अश्विनोरोषधीनां च वाणो मोदप्रमोदयोः ॥ २ ॥ रूपाणां तेजसां चच्चर्दिवः सूर्यस्य चाच्चिणी ॥ कर्णौ दिशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकाशशब्दयोः ॥ तद्गात्रं वस्तुसाराणां सौभगस्य च भाजनम् ॥३॥ त्वगस्य स्पर्शवायोश्च सर्वमेधस्य चैव हि ॥ रोमाण्युद्भिज्ञजातीनां यैर्वा यज्ञस्तु संभृतः ॥ ४॥ केश रमश्रुनखान्यस्य शिलालोहाभ्रविद्युताम् ॥ बाहवो लोकपालानां प्रायशः चेमकर्मणाम् ॥ ५ ॥ विक्रमो भूर्भुवः स्वश्च चेमस्य शरणस्य च ॥ सर्वकामवरस्यापि हरेश्वरण आस्पदम् ॥ ६ ॥ अपां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः ॥ पुंसः शिश्र उपस्थस्तु प्रजात्यानंदनिर्वृतेः ॥ ७ ॥ पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोत्तस्य नारद ॥ हिंसाया निर्ऋतेर्मृत्योर्निरयस्य गुदः स्मृतः ॥ ८ ॥ पराभृतेरधर्मस्य तमसश्चापि पश्चिमः ॥ नाड्यो नदनदीनां तु गोत्राणामस्थिसंहतिः ॥ ९ ॥ अञ्यक्त-रससिंधूनां भूतानां निधनस्य च ॥ उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम् ॥ १० ॥ धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च ॥ विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम् ॥ ११ ॥ अहं भवानभवश्रव त इमे मुनयो अत्रजाः ॥ सुरासुरनरा नागाः खगा मृगसरीसृपाः ॥ १२ ॥ गंधर्वाप्सरसो यत्ता रक्षोभूतगणोरगाः ॥ पशवः पितरः सिद्धा विद्याधाश्चारणा द्रुमाः ॥ १३ ॥ अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलनभौकसः ॥ प्रहर्त्तकेतवस्तारा-॥ ५ ॥ विक्रमः पादन्यासो भूरादिलोकानामास्पदमाश्रमः भूरादिशब्दानामव्ययत्वात्पष्ट्या छक् । चेमो लब्धरक्षणं शरणं भयाद्रक्षणम् । सर्वेषां कामानां वरस्य वरणस्यापि हरेरंघिरास्पदम् ॥ ६ ॥ वीर्यस्य शुक्रस्य शिक्षोऽधिष्ठानं उपस्थस्त्विन्द्रयं प्रजात्यानंदः संतानार्थः संभोगस्तेन या निर्वृतिस्तापहानिस्तस्याः ॥ ७ ॥ परिमोत्तस्य मलत्यागस्य पायुरिद्रियं गुदस्थानम् । निऋ तेरलच्म्याः ॥ ८ ॥ तमसोऽज्ञानस्य पश्चिमः पृष्ठभागः गोत्राणां गिरीणामस्थिसंघातः ॥ ९ ॥ अव्यक्तं प्रधानं रसोऽन्नादिसारः सिंधवः समुद्रास्तेषां निधनस्य लयस्य उदरं स्थानं विदितं ज्ञानिभिर्मनसोऽस्मदादिलिंगशरीरस्य ॥ १० ॥ तुम्यं तव कुमाराणां सनकादीनां भवस्य श्रीरुद्रस्य आत्मा चित्तं परमयनम् ॥११॥ एवं तावत्परमेश्वराज्जातं विश्वं ततो न भिन्नम् । यथा कुंडलं सुवर्णात्र पृथक् । स तु सर्वनियंता सर्वप्रकाशको नित्यमुक्त इत्यर्थादुक्तम् । एतदेव पुरुपस्कतार्थकथनेन द्रढयति । तत्र सहस्रशीर्यत्यर्धर्चस्य मुखमासीदित्यादेश्र ऋक्त्रयस्यार्थः पूर्वाध्याय एव

₩ t · [

श्रीधरी

- -

दिशितः । पुरुष एवेदं सर्विमत्यस्यार्थं दर्शयति । अहं भवानिति सार्धेक्षिभिः । ते अग्रजा हमे सनकादयो मरीच्यादयश्च नागा गजाः ॥१२॥१३॥ जलं च स्थलं च नमश्चौकांसि च येपां ते । ऋक्षाणि अश्वन्यादीनि केतवो धूमकेतुप्रभृतय औत्पातिकाः । नमौकस इति संधिरापः ॥१४॥ सर्व पुरुष एव न ततः पृथगित्यर्थः । प्रपंचेन तस्यापरिच्छेदं वक्तुं स भूमिमित्यस्यार्थमाह । तत्पदं विभक्तिच्यत्ययेन व्याचष्टे । तेनिति । तेन पुरुषेण विश्वमितिभूमिपदस्यार्थः । वितिस्तिमिति दशांगु लपदस्य अधीत्येति शव्दस्य आग्नतिति वृत्वेत्यस्य स च वितिस्तिमिधिकं व्याप्य तिष्ठतीत्याधिकयमात्रं विविश्वते न परिमाणम् । अनुपयोगादपरिच्छित्रत्वचा ॥१५॥ एतत् सद्यांतमाह । असौ प्राण आदित्यः । असौ वा आदित्यः प्राण इति श्रुतेः । स्विधिष्यं मंडलं प्रकाशयन्यथा बहिश्च प्रकाशयति एवं विराट् देहं प्रकाशयन् ब्रह्मांवर्गहिश्च प्रकाशयति ॥१६॥ नित्यमुक्तत्वं दर्शयितुमुतामृतत्वस्योगमह । सहति । अभयस्येति मंत्रगतामृतपद्व्याच्या । अन्नेनेतिपदं विभिक्तिव्यत्ययेन व्याचष्टे । मत्यं मरणधर्मकमत्रं कर्मफलं यस्मादत्यगादितकान्तवान् । अतो न केवलं सर्वात्मकः किंतु अमृतत्वस्य निजानन्दस्यापीक्वर इत्यर्थः । ननु प्रपंचात्मकस्य कुतो नित्यमुक्तत्विमित्याशंक्य तत्यरिहाराय एतावानस्यत्यर्थमाह । महिमेति । प्रपंचात्मकस्यप्यत्वेत्तत्विमित्येशानां विधमोक्षौ व्यवस्थयेति दर्शयन् पादोऽस्य विश्वाभूतानीत्यस्यार्थमाह । पादेष्विति स तु ज्यायान् महत्तर इति वदताऽयमेवार्थ उक्तः ॥१७॥ तदेवमीक्षरो नित्यमुक्त इत्युक्तं तदाश्चितानां वृद्यमोक्षौ व्यवस्थयेति दर्शयन् पादोऽस्य विश्वाभूतानीत्यस्यार्थमाह । पादेष्विति

स्ति स्तिनिया ।। १४ ॥ सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच यत् ॥ तेनेदमावृतं विश्वं वितिस्तिमधितिष्ठति ॥ १५ ॥ स्विधिष्ण्यं प्रतपन्प्राणो विश्वं प्रतपत्यसौ ॥ एवं विराजं प्रतपंस्तपत्यंतर्विहः पुमान् ॥ १६ ॥ सोऽसृतस्याभयस्येशो मर्त्यमन्नं यदत्यगात् ॥ महिमेष ततो ब्रह्म-पुरुषस्य दुरत्ययः ॥ १७ ॥ पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः ॥ अमृतं चेममभयं त्रिमूध्नोऽधायि मूर्धसु ॥ १८ ॥ पादास्त्रयो विहिश्वासन्नप्रजानां य आश्रमाः ॥ अंतिस्त्रिलोक्यास्त्वपरो गृहमेधोऽबृहद्व्रतः ॥ १९ ॥ सृती विचक्रमे विष्वङ् साशनानशने उमे ॥ यदिवद्या च विद्या च पुरुषस्तूम-

तिष्ठंत्यत्रेति स्थितयो भूरादिलोकास्ते पादा इव पादा अंशा यस्य स स्थितिपात्तस्य पादेष्वंशभृतेषु लोकेषु सर्वभूतानि जीवान् विदुः मंत्रे तु पादोऽस्य विश्वा भूतानीति सामानाधिकरण्य-मिष्ठिमाधिष्ठेयाभेदिविश्वया पाद इत्येकवचनं च सामान्याभिप्रायेणेति व्याख्यातं भवति । भूतेषु फलवैचित्र्यं दर्शयंत्विपादस्याभृतं दिवीत्यस्यार्थमाह । अस्येश्वास्य संवंधि त्रिपादमृतं नित्यसुखं दिव्यूष्वंलोकेषु न त्रिलोक्यामित्यथः । तदेव त्रिपाच्छव्दोक्तं त्रैविष्यं दर्शयचाह । त्रयाणां लोकानां सूर्धा महलोंकस्तस्य सूर्धानस्तदुपरितनलोकास्तेषु यथाक्रमममृतादिकमधायि तिहितम् । तत्र त्रिलोक्यां नश्वरमेव सुखम् । महलोंकस्य क्रममुक्तिस्थानत्वेऽपि कल्पांते तत्रत्यानां स्थानत्यागान्नाविनाशि सुखस् । जनलोके त्वमतमविनाशि सुखं यावण्जीवं स्वस्थानपरित्यागात् किंतु महलोंकवासिनां कल्पान्ते त्रिलोकदाहोष्मपीित्वानां तदा तत्र गमनादचेमदर्शनमस्ति । तपोलोके तस्याभावात्चेममेव । वच्यिति हि । त्रिलोक्यां दह्यमानायां शक्त्या संकर्पणाग्निना । यांत्युष्मणा महलोंकाजनं भृग्वादयोऽदिता हि । सत्यलोके त्वभयं मोक्षः तत्प्रत्यासत्तेः ॥१८॥ एतदेव वैचित्र्यमधिकारिभेदेनोपपादयंत्विपाद्ध्वं इत्यस्यार्थमाह । न प्रजायंते पुत्रादिरूपेणत्यप्रजा नैष्ठिकत्रक्षचारिन्वानप्रययत्यस्तेषामाश्रमास्त्रिलोक्या विद्यासन् गृहमेधस्त्वेतः यस्मादबृहद्भतो ब्रह्मचर्यवत्यस्यार्थमाह । विविधं सुष्यु अंचतीिति विष्वङ् पुरुषः चेत्रज्ञः सृती मार्गो दक्षिणोत्तरौ विचक्रमे चलतिस्म । कथंभूते सृती । साश्रनानशने भोगापवर्गप्राप्तिसाधनमृते । अत्र हेत्वन पुनविशेषणम् ।

पाश्रयः ॥२०॥ यस्मादंडं विराड् जज्ञे भृतेन्द्रियगुणात्मकः ॥ तद्द्रवमत्यगाद्विश्वं गोभिः सूर्यं इवातपन् ॥ २१ ॥ यदाऽस्य नाभ्यात्रिलनाद्दमासं महात्मनः ॥ नाविदं यज्ञसंभारान् पुरुषावयवादते ॥२२॥ तेषु यज्ञस्य पशवः सवनस्पतयः कुशाः ॥ इदं च देवयजनं कालश्रोरुगुणान्वितः ॥२३॥ वस्तून्योषधयः स्नेहा रसा लोहमुदो जलम् ॥ ऋचो यज्ंषि सामानि चातुर्होत्रं च सत्तम ॥ २४ ॥ नामधेयानि मंत्राश्र दक्षिणाश्र व्रतानि च ॥ देवतानुक्रमः कल्पः संकल्पस्तंत्रमेव च ॥ २५ ॥ गतयो मतयश्रेव प्रायश्रित्तं समर्पणम् ॥ पुरुषावयवेरेते संभाराः संमृता मया ॥ २६ ॥ इति संमृतसंभारः पुरुषावयवेरेहम् ॥ तमेव पुरुषं यज्ञं तेनेवायजमीश्वरम् ॥ २७ ॥ ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नव ॥ अयजन्व्यक्तमव्यक्तं पुरुषं सुसमाहिताः ॥ २८ ॥ ततश्र मनवः काले ईजिरे ऋषयोऽपरे ॥ पितरो विबुधा देत्या मनुष्याः क्रतुभिर्विभुम् ॥ २९ ॥ नारायणे भगवित तदिदं विश्वमाहितम् ॥ गृहीतमायोरुगुणः सर्गादावगुणः स्वतः ॥ ३० ॥ सृजामि तिन्नयुक्तोऽहं हरो हरित तद्वशः ॥ विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिश-किष्टम् ॥ ३१ ॥ इति तेऽभिहितं तात यथेदमनुपुच्छसि ॥ नान्यद्वगवतः किचिद्वाव्यं सदसदात्मकम् ॥ ३२ ॥ न भारती मेऽङ्ग मृषोपलच्यते न

इति संकन्पः। तंत्रमनुष्ठानप्रकारः ॥२५॥ गतयो विष्णुक्रमाद्याः । मतयो देवताध्यानानि । प्रायिश्वतं भूर्भुवःस्वरादिकृतस्य भगवति समर्पणम् ॥ २६ ॥ संभृताः संपादिताः संभारा येन सोऽहं तेनैव यञ्जेनेव । अनेन यञ्जेन यञ्जमयजंतिति मंत्रार्थः सचितः ॥२७॥ तेन देवा अजयंतेत्यस्यार्थं स प्रपंचं वर्णयति । तत इति द्वाभ्याम् । व्यक्तमिद्रादिरूपेण अव्यक्तं स्वतः । अनेन पुरुपं जातम् प्रत इत्यस्यार्थो दिशितः ॥ २८ ॥ काले स्वस्वावसरे ॥ २९ ॥ यदिधिष्ठानमित्येतत्प्रश्लोत्तरार्थमुपसंहरति । नारायण इति । आहितमधिष्ठितम् । भगवन्ते हेतः । यः स्वतोऽगुणः सर्गादौ गृहीता मायया उरवो गुणा येन तिस्मन् ॥ ३० ॥ तत्परस्त्विमत्येतत्प्रक्रनोत्तरं यदुक्तं स एप भगवान् सर्वेषां मम चेश्वर इति तदुपसंहरति । सृजामीति । पालनं तु स्वयमेव करोतीत्याह । विश्वमिति । पुरुपरूपेण विष्णुरूपेण त्रिशक्तिर्माया तां धारयतीति तथा सः ॥३१॥ यच्चेदं विश्वं यदात्मकश्च त्विमत्येवमादिसर्वप्रक्षानां सामान्योत्तरम् । यदुक्तम् । वासुदेवात्परो ब्रह्मक् चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वत इति । पुरुप एवेदं सर्वमिति श्रुत्या च यद्दढीकृतं तदुपसंहरति । इतीति । सदसदात्मकं कार्यकारणात्मकं भाव्यं सृज्यं भगवतः सकाशादन्यत् पृथक् न भवतीत्यिमिहितम् ॥ ३२ ॥ यदुक्तं एतावक्तं

मा•द्वि०

11201

यतो हि मे तमिन्ज्ञाय मामिश्वरं प्रत्रवीपि इति तदुवपाद्योपसंहरति । भारतीति । यद्यस्मान्मे मया औत्कंट्यं भक्त्युद्रेकस्तद्युक्तेन हृदा हिर्ष्यतो ध्यातः । अंग हे नारद! अतो मे वाङ्मनइंद्रियाणां इत्तयः सत्यार्था नतु मत्प्रभावेनेत्यर्थः ॥ ३३ ॥ अत्र स्वानुभवमेवान्वयव्यतिरेकाभ्यां प्रमाणयित द्वाभ्याम् । सोऽहं समाम्नायादिभिः सर्वोत्कृष्टोऽिष योगमाश्रित्यापि यत आत्मनो मम संभवो जन्म तमेव न ज्ञातवान्। कुतोऽन्यस्य वार्ता। एतच्च तृतीयस्कंधे पद्मोद्भवे वच्यते ॥ ३४ ॥ तदा समीयुपां शारणागतानां संसारिनवर्तकं मंगलावहं सुसेव्यं च तस्य चरणं नतोऽिस्म । ततोऽचित्यमिहमत्वेन ज्ञातवानस्मीति कैम्रत्यव्ययेनाह । यो हीति । स्वमायाविस्तारं यः स्वयमिष पर्यगात् । परिशव्दो निषेषे । एतावानिति न ज्ञातवानित्यर्थः । अपरे कुतो जानीयुः । तस्य चरणं नतोऽस्मीति पूर्वेण संबंधः । नतु सर्वज्ञः कथं न जानाति ।अंताभावादिति दष्टातेनाह । यथा स्वस्यातं नभो नाभोति तद्वत्। न हि खपुष्पादर्शनं सार्वज्ञं विहंतीति भावः । तथा च वच्यति । द्यपत्य एव ते न ययुरंतमनंतत्या त्वमिष यदंतर्राङ्गिचया नतु सावरणा इत्यादि । श्रुतिक्च । योऽस्याध्यक्षः परमे व्योमन्सो अंग वेद यदि वा वेदेति ॥३५॥ एतत् प्रपंचयति । नाहमिति द्वाभ्याम् । वामदेवो रुद्रः । यस्य श्वतां गति परमार्थस्वरूपम् । कितु इदं प्रवश्वरूपं तस्य मायया विनिर्मितं विचचमहे विद्यः । तदिपि आत्मसमं स्वज्ञानानुरूपमेव । नतु कृत्सनम् । मोहितवुद्धय इत्ययं तद्ज्ञाने प्रपंचज्ञाने च हेतुः

वै किचिन्मे मनसो मृशा गितः ॥ न मे हृशिकाणि पतंत्यसत्पथे यन्मे हृदौत्कंठचवता घृतो हिरः ॥३३॥ सोऽहं समाम्नायमयस्तपोमयः प्रजापतीना-मिमवंदितः पितः ॥ आस्थाय योगं निपुणं समाहितस्त्रनाध्यगच्छं यत आत्मसंभवः ॥ ३४ ॥ नीतोऽस्म्यहं तचरणं समीयुषां भविच्छदं स्वस्त्ययनं सुमंगलम् ॥ यो ह्यात्ममायाविभवं स्म पर्यगाद्यथा नभः स्वांतमथापरे कुतः ॥३५॥ नाहं न यूयं यहतां गितं विदुर्न वामदेवः किमुतापरे सुराः ॥ तन्मायया मोहितचुद्धयस्त्रिदं विनिर्मितं चात्मसमं विचन्नहे ॥ ३६ ॥ यस्यावतारकर्माणि गायंति ह्यस्मदादयः ॥ न यं विदंति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः ॥ ३७ ॥ स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः ॥ आत्माऽऽत्मन्यात्मनात्मानं संयच्छिति च पाति च ॥ ३८ ॥ विद्युद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक् सम्यगवस्थितम् ॥ सत्यं पूर्णमनाद्यंतं निर्गुणं नित्यमद्वयम् ॥ ३९ ॥ ऋषे विदंति मुनयः प्रशांतात्मेद्रियाशयाः ॥ यदा तदेवासत्तर्वेस्तिरोधीयेत विप्लुतम् ॥ ४० ॥ आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनश्च ॥ द्रव्यं विकारो ग्रुण इन्द्रियाणि विराट् स्वराट् स्थास्तु

॥३६॥ ननु सर्वेऽपि तं वर्णयंतो दृश्यंते तत्राह । यस्येति ॥३७॥ अवतारकर्माणि संचेपतो दर्शयति । स एप आद्यो भगवान् यः पुरुपावतारः सन् सृष्ट्यादि करोति आत्मात्मन्यात्मनात्मान-मिति कर्ता अधिकरणं साधनं कर्म च स्वयमेवेत्यर्थः । पुरुपावतारः सृष्ट्यादीनि च कर्माणीति संचेपोक्तिः ॥३८॥ न यं विदंति तत्त्वेनेत्युक्तं किं तत्त्विमत्यपेक्षायामाह । ज्ञानं केवलं सत्यं तत्त्वम् । घटाद्याकारवृत्तिज्ञानन्यवच्छेदार्थं विशेपणानि । विशुद्धं विषयाकारशृत्यम्। यतः प्रत्यक् सर्वातरं अत एव सम्यक् संदेहादिरहितं अवस्थितं स्थिरं यतो निर्गुणम्।गुणकार्यं हि गुणव्यतिकराज्ञञ्चलं भवि । यद्यपि वृत्तिज्ञानमपि स्वरूपज्ञानमेवेति न चांचल्यादिदोपयुक्तं तथाप्पंतःकरणवृत्तिदोपस्तथा तथा भवतीति व्यवच्छिद्यते । एभिरेव विशेपणैः सत्यत्वमपि समर्थितम्। किंच यद्विकारवत्त्वत्त्रस्यं पृष्टम् । न चास्य जन्मादयः पित्वकाराः संतीत्याह । अनाद्यंतं जन्मनाशरहितम् । अत एव जन्मानन्तरास्तित्वलक्षणोऽपि विकारो नास्ति । वृद्धिविपरिणामापक्षयाञ्च न संति । यतः पूर्णम् । सर्वत्र हेतः । नित्यमद्वयम् । नित्यं सर्वदा द्वैतप्रतीतिसमयेऽपि परमार्थतोऽद्वय मिति ॥३९॥ अत्र विद्वदनुभवं प्रमाणयित। हे ऋषेनारद ! प्रशातात्मेदियाशयाः प्रसन्नदेहेदियमनसो यदा भवंति तदा

श्रीघरी

अ० ६

विदंति । अन्यदा तदज्ञाने कारणमाह । यदा तदेव प्रकाशमानमेवासतां तकैंविंप्लुतं स्याचदा तिरोधीयेतेति ॥ ४० ॥ कल्पे कल्पे आत्मानं सृजतीत्युक्तं के तेऽस्य सृज्यमाना अवतारास्तानवतारान् विस्तरेणाह । आद्य इत्यादि यावत्समाप्ति । परस्य भूमनः पुरुणः प्रकृतिप्रवर्तकः । यस्य सहस्रशीपत्युक्तो लीलाविग्रहः स आद्योऽवतारः । वच्यिति हि । भृतैर्यदा पंचिभरात्मसृष्टैः पुरं विराजं विरचय्य तिस्मन् । स्वांशेन विष्टः पुरुपाभिधानमवाप नारायण आदिदेवः । यथोक्तम् । विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुपाक्त्यान्यथो विदुः ॥ त्रथमं महतः सृष्टु द्वितीयं त्वंडसंस्थितम् ॥ तृतीयं सवभृतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यत इति । यद्यपि सर्वेषामविशेषेणावतारत्वमुच्यते । तथापि कालश्च स्वभावश्च सदसदिति कार्यकारणात्मिका प्रकृतिश्चेताः शक्तयः मन आदीनि कार्याणि ब्रह्मादयो गुणावतारा दक्षादयो विभूतय इति विवेक्तव्यम् । मनो महत्त्वचं द्रव्यं महाभूतानि । क्रमोऽत्र न विवक्षितः । विकारोऽहंकारः गुणः सन्त्वादिः विराद् समष्टिशरीरं स्वराद् वैराजः स्थास्त स्थावरं चिर्ण्यु खंगमं च व्यष्टिशरीरम् ॥ ४१ ॥ अहं ब्रह्मा मवो रुदः यज्ञो विष्णुः दक्षादयो य इमे प्रजेशाः तललोकपालाः पातालाधिपतयः ॥४२॥ गंधर्वादीनामीशाः यक्षादीनां नाथाः रक्षोरगिति संधिराषः । श्वरीणां पितृणां च श्रेष्ठाः प्रेतादीनामधीशाः ॥ ४३ ॥ किं बहुना यित्वच्द्रगवदादि तत्सर्वं परमेव तन्त्वमित्यन्वयः । भगवदैश्वर्ययुक्तं महस्वत्तेजोयुक्तं ओजःसहसी इंद्रियमनःशक्ती तद्यक्तं

बलं दाच्यं श्रीः शोभा द्वीरकर्मजुगुष्ता विभूतिः संपत्तिः आत्मा बुद्धिस्तद्यक्तं अणी वर्णः अद्भुतार्णमाश्चर्यवर्णमित्यर्थः। रूपमेव स्वरूपं रूपवद्रूपं च यत्तत्सवं परं तत्त्वं तिद्वभूतिरित्यर्थः॥४४॥ श्चुद्धसन्वावतारान्वनतुमाह।प्राधान्यत इति। असत्कथाश्रवणैयें कर्णयोः कपाया मलास्तान् शोपयंतीति तथा तान् । सुपेशान् सुंदरान् । सकारलोपश्चार्षः । हे ऋषे !ते तुभ्यं अनुक्रमिष्ये तदनुक्रमणामृतं त्वया पीयतामित्यर्थः । यद्वा। पीयतामिति शत्रं आणिवतां कर्णकपायशोपानित्यर्थः ॥४५॥ इति श्रीमद्भागवते द्वितीयस्कंधे टीकायां पष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ सप्तमे भगवञ्चीलावतारा व्रक्षणोदिताः ॥ नारदाय तुतत्कर्मप्रयोजनगुणैः सह ॥ १ ॥ यत्र यदा चितितलोद्धरणार्थं वाराहीं तनुं विश्वत्सन्नुद्यतोऽनंतः तदा तं सुप्रसिद्धं हिरण्याक्षं दंष्ट्रया ददार ॥ १ ॥ यज्ञावतारमाह । स्वैः प्रजापतेः सकाशानद्भार्याया आकृतेः द्वनुः सुतः सुयज्ञो नाम जातः । स च स्वभार्यायां दक्षिणायां सुयमान् देवानजनयत् । स एवेन्द्रः सन् यदार्तिमहरत्तदा पूर्वं सुयज्ञ इत्युक्तोऽप्यनु-प्रयानमनुना मातामहेन हरिरित्युक्तः । अनेन देवोत्पादनं लोकत्रयार्तिहरणं च तस्य कर्म दिश्वतम् । एवं सर्वत्रावतारस्तत्कर्म च ज्ञेयम् ॥ २ ॥ क्षिणावतारमाह । कर्षमस्य प्रजापतेगृहे च तद्भान्य

118811

उने ययाऽऽत्मशमलं गुणसंगपंकमस्मिन्विध्य किपलस्य गितं प्रपेदे ॥३॥ अत्रेरपत्यमिभकांक्षत आह तुष्टो दत्तो मयाह्ऽमिति यद्भगवान्स दत्तः ॥ यत्पादपंकजपरागपिवत्रदेहा योगिर्द्धमापुरुभयीं यदुहैहयाद्याः ॥ ४ ॥ तप्तं तपो विविधलोकसिमृक्षया मे आदौ सनात्स्वतपसः स चतुःसनोऽभृत् ॥ प्राक्कल्पसंकल्पसंकल्पसंक्लविनष्टमिहात्मतत्त्वं सम्यग्जगाद मुनयो यदचत्तत्त्मन् ॥ ५ ॥ धर्मस्य दक्षदुहितर्यजनिष्ट मृत्यां नारायणो नर इति स्वतपः-प्रभावः ॥ हृष्ट्वाऽऽत्मनो भगवतो नियमावलोपं देव्यस्त्वनंगपृतना घटितुं न होकः॥ ६ ॥ कामं दहंति कृतिनो ननु रोषदृष्टचा रोपं दहंतमिष ते न दहंत्यसद्यम् ॥ सोऽयं यदंतरमलं निविशन्विभेति कामः कथं नु पुनरस्य मनः श्रयेत ॥ ७ ॥ विद्धः सपत्नयुदितपत्रिभिरंति राज्ञो बालोऽपि सन्नुप्रात्त्वस्तपसे वनानि ॥ तस्मा अदाद्धुवगितं गृणते प्रसन्नो दिव्याः स्तुवंति मुनयो यदुपर्यधस्तात् ॥ ८ ॥ यद्वेनमुत्पथगतं द्विजवाक्यवज्ञविष्तुष्ट-पौत्त्वम् । त्रात्वाऽथितो जगति पुत्रपदं च लेभे दुग्धा वसूनि वद्धधा सक्तलानि येन ॥९॥ नाभेरसावृषभ आस सुदेविसृनुयों वै

एतचाल्यानमेकाद्शे भिवष्यित ॥ ६ ॥ यत्र कामविजयी क्रोधोऽपि विभेति तत्र कामो न प्रभवतीति किं वक्तव्यमित्याह । कामिति । कृतिनः श्रीरुद्रप्रमुखा रोपयुक्तया दृष्ट्या कामं दृहंति । रोषं त्वात्मानं दृहंतमिप ते न दृहंति । क्रोधेनाभिभूयंते इत्यर्थः । नु अहो सोऽयं रोपो यदंतरं यन्मध्यं प्रविश्वन्नलं विभेति । यहा । यस्यांतर्मनः कथंभूतं अमलं निर्मलं प्रविश्वनिति ॥ ७ ॥ चिरिन्त्रिणेव कमण्यवतारं स्चयति । मातुः सपत्त्याः उदितान्युक्तानि वाक्यान्येव पतित्रणो याणास्तै विद्धोध्रुवो राज्ञ उत्तानपदोऽन्ति समीपे तपसे तपस्तप्तुं ध्रुवगतिं ध्रुवपद्म । यत् यासपि स्थितामधस्ता-तिस्थताः । दिवि भवा दिव्याः सप्तर्पयः स्तुवंति । यहा । उपि भृग्वाद्यः अधस्तात्सप्तर्पय इति ॥ ८ ॥ पृथ्ववतारमाह । यद्यदा ऋपिभिर्धितस्तदा वेनं त्रात्वा अन्वर्थं तत्पुत्र इति पदं नाम लेभे । पृश्वाद्यः विप्तर्पत्ति स्वताम्यस्तान्ति । तत्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभ्रवा इति हि पुत्रपद्व्युत्पत्तिः ॥ कथंभूतं द्विज्ञानां शापवाक्यमेव वज्ञं तेन विष्लुष्टं दग्धं पौरुषं भगमैश्वर्यं च यस्य तस्य । चिरित्रांतरमाह । येन च जगित जगदर्थे वस्ति अन्नादिद्वयाणि दुग्धा ॥ ९ ॥ ऋपभावतारमाह । असौ हिरित्रीभेराग्नीध्रपुत्रात्सुदेव्याः स्नुरास । नाभेर्मार्याया मेरुदेव्या एव सुदेवीत्यि

श्रीघरी

30 a 19

# 118811

संज्ञा। जडवद्योगेन नित्यसमाधिना चर्याम्। यदिति याम्। तत्र हेतुः समदक् । तत्रापि हेतुः स्वस्थः स्वस्वरूपे स्थितः। यतः प्रशांतेद्रियः। तत्कृतः। यतः परितो मुक्तसंगः॥ १०॥ ह्यग्रीवाव-तारमाइ। सत्रे इति । अथो इत्यर्थान्तरे स एव साक्षाद्भगवान्मम ब्रक्षणः सत्रे यज्ञे हयशीर्षा आस। तपनीयं सुवर्णे तद्वव्वणों यस्य। छंदोमयो वेदमयस्तद्विषेया ये नखास्तन्मयः। अमृतमय इति वा पाठः। मखैर्यजनीया अखिला देवतास्तदात्मा च। अस्य श्वसतः श्वासं मुंचतो नस्तो नासापुटातुशतीक्शत्यः कमनीया वेदलक्षणा वाचो वभृद्यः॥ ११॥ मत्स्यावतारमाइ। मत्स्यो भाविना वैवस्वतेन मनुना दृष्टः क्षोणीमयः पृथ्वीप्रधानः तदाश्रय इत्यर्थः। अत एव निखिलजीवनिकायानामाश्रयः मे मुखाद्विम् सितान् गलितान्वेदस्य मार्गान्वेदानादाय तत्र युगांतसलिले विज्ञहार। इ हर्षेण ॥१२॥ कुर्मावतारमाइ। क्षीरोदधौ कच्छपवपुः सन्गोत्रं मंथनार्थं मंदरगिरिं पृष्ठेन धृतवान् । कदा। अमृतलब्धये श्वीराव्धिमन्मथनतां सत्ताम् । निद्रायाः क्षणोऽवसर उत्सवो वा यस्य सः। निद्रावसरः कृतस्तत्राह । अद्रेः परिवर्तः परिश्रम एव कपाणः कपणं मुखपदो यस्यां सा कंइर्यस्य सः। यहा। अद्रिपरिवर्त एव कपाणः कपणं तेन अणित अपयातीति कपाणा कंइर्यस्य ॥१३॥ चचार समद्दग्जडयोगचर्याम् ॥ यत्पारमहंस्यमृपयः पदमामनंति स्वस्थः प्रशांतकरणः परिमुक्तसंगः ॥ १० ॥ सत्रे ममास भगवान् हयशीरषाऽथो साक्षात्स यज्ञपुरुपस्तपनीयवर्णः ॥ छंदोमयो मखमयोऽखिलछदेवतात्मा वाचो बभूवुरुशितोः श्वसतोऽस्य नस्तः ॥११॥ मतस्यो युगांतसमये मनुनोप-

साक्षात्स यज्ञपुरुषस्तपनीयवर्णः ॥ इंदोमयो मखमयोऽखिलदेवतात्मा वाचो वभृतुरुशतीः श्वसतोऽस्य नस्तः ॥११॥ मत्स्यो युगांतसमये मनुनोप-लब्धः क्षोणीमयो निखिलजीवनिकायकेतः ॥ विस्नंसितानुरुभये सिलले मुखान्मे आदाय तत्र विजहार ह वेदमार्गान् ॥१२॥ क्षीरोदधावमरदान-वय्थपानामुन्मध्नताममृतलब्धय आदिदेवः ॥ पृष्ठेन कब्छपवपुर्विदधार गोत्रं निद्राक्षणोऽद्रिपरिवर्तकपाणकं ः ॥ १३ ॥ त्रैविष्टपोरुभयहासनृसिं-हरूपं कृत्वा अमद्भुकुटिदंष्ट्रकरालवक्त्रम् ॥ देत्येंद्रमाशु गदयाऽभिपतंतमाराद्रौ निपात्य विददार नखेः स्फुरंतम्॥ १४ ॥ अंतःसरस्युरुबलेन पदे गृहीतो ब्राहेण यूथपितरं जुजहस्त आर्तः ॥ आहेदमादिपुरुषाखिललोकनाथ तीर्थश्रवः श्रवणमंगलनामधेय ॥ १५ ॥ श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थिनम-प्रमेयश्रकायुधः पतगराजभुजाधिरूढः ॥ वक्षेण चक्रवदनं विनिपाद्य तस्माद्धस्ते प्रगृह्य भगवान्कृपयोज्जहार ॥ १६ ॥ ज्यायान्गुणैरवरजोऽप्यदितेः सुतानां लोकान्विचक्रम इमान् यदथाधियज्ञः ॥ इमां वामनेन जगृहे त्रिपदच्छलेन याच्ञामृते पथि चरन्त्रभुभिन चाल्यः॥१०॥ नार्यो बलेरयमुरु-

श्रीनृसिंहावतारमाह । त्रैविष्टपा देवास्तेपामुरुभयं इंतीति तया स भगवान् । यहा । त्रैविष्टपा देवास्तेपामप्युरुभयं यस्मात्ताहशो हासो यस्य तन्नृसिंहरूपं अथवा हिरण्यकशिपो राज्यकाले त्रैविष्टपा दैत्यास्तेपामुरुभयजनको हासो यस्मिस्तत्त्रैविष्टपोरुभयहासं तच्च तन्नृसिंहरूपं कृत्वा कथंभूतं भ्रमंत्यौ भ्रुकुट्यौ दंष्ट्राश्च यस्मिस्तत् करालंबकतं यस्मिस्तत् दैत्येंद्र स्फुरंतमारात्समीप एव गदयोपलक्षित-मिभपतंतं नखैविंददार ॥ १४ ॥ हरिसंज्ञकावतारमाह । अंतरिति युगलेन । गजयूथस्य पितः । तीर्थरूपं अवो यशो यस्य स तीर्थश्रवाः । हे तीर्थश्रवः ! श्रवणेनैव मंगलं नामधेयं यस्य सः ॥१५॥ तद्वचनं श्रुत्वा शरणार्थिनं तं हस्ते शुंडायां प्रगृह्य । किं कृत्वा । चक्रेण नक्रस्य ग्राहस्य वदनं विनिपाट्य विदार्य तस्मात्तदुवदनात् ॥१६॥ वामनावतारमाह । अदितेः सुतानां द्वादशादित्यानां मध्ये अधियज्ञः यज्ञाधिष्ठाता विष्णुः अवरजः कनीयानिय गुणैज्यीयान् ज्येष्टः । गुणानेवाह । यद्यत इमाँद्वोकान् विचक्रमे पादन्यासैः क्रांतवान् । अथ प्रतिश्रुतानंतरमेव । तत्र हेतः । बलेः चिंगान्ति नर्मानेवत्याशंक्य क्रिमिति दुर्वलवत्त्वणा चक्रे तत्राह । याच्यां विना धर्ममार्गे वर्तमानो न चान्यः ऐश्वर्याक्ष श्रवनीय इति ॥१७॥ नतु तिहं याच्य्रवापि चालनमतु चितमेवेत्याशंक्य

118311

त्तोऽधिकं स्वसालोक्यादि दास्यामीत्याशयेन इतवानित्याह । नार्थ इति । यद्विवुधाधिपत्यमिदानीं बलात्यासमग्ने दीयमानं चार्य बलेः पुरुषार्थीन भवति। कृत इत्यत आह । आ अप इति छेदः। उरुक्रमस्य पादशौचं चरणाक्षालनरूपा अपः आ सर्वतो धृतवतः कव शिखा शिखायां मूर्ध्नीत्यर्थः । किंच शुक्रण वारितः शहोऽपि अंग हे नारद ! यः प्रतिश्रुतं विनाऽन्यन्न चिकिर्षत् कर्तुं नैच्छत् । यश्च तृतीयपादपूरणार्थं हरये आत्मानं देहमप्यिभमेनेऽङ्गीकृतवान् । एवं सदेहं त्रैलोक्यं श्रद्धा दत्तवतो विवुधाधिपत्यमर्थो न भवतीत्यर्थः ॥ १८ ॥ हंसावतारमाह । तुभ्यमिति । भृशं विवृद्धेन भावेनात्युद्धिक्तया भक्त्या परितुष्टः सन् भक्तियोगं साधु यथा तथोवाच । ज्ञानं चेति ज्ञानसाधनं किंतत् भागवतं नाम कथंभृतं तत्त्वमेव सतत्त्वमात्मतत्त्वदीपकम् । विवृद्धभावेनेति विशेषणस्य फलमाह । यदिति ॥१९॥ तत्त्वनमन्वंतरावतारमाह । चक्रमिति । स्वतेजो निजं प्रभावमेव चक्रं सुदर्शनं विभति । चक्रवदप्रतिहतं प्रभावं विभत्तीत्यर्थः । तदेवाह । मनुवंशपालकः सन् त्रयाणां लोकानां पृष्ठे उपरि स्थिते सत्यलोकेऽपि कमनीयां स्वकीर्ति विस्तारयन् राजसु दंडं विधत्ते ॥२०॥ धन्वंतर्यवतारमाह । लोकेऽवतीर्य धन्वंतरिः सन् पुरुरुजां महारोगिणां स्वनाम्नैव रुजो रोगान् हंति । स्वयमेव कीर्तिरिति कीर्त्यतिशयोक्तिः । अमृतं मरणशून्यमायुर्यस्मातसः । अव अवसन्तं पूर्व दैत्यैः प्रतिवद्धं यञ्जे भागमवरुषे लगते । अवाप रुद्धमिति पाठेऽप्यमेवार्थः। आयुर्विययं वेदं चानुशान

कमपादशौचमापः शिखा घृतवतो विबुधाधिपत्यम् ॥ यो वै प्रतिश्रुतसृतेन चिकोर्षदन्यदात्मानमंग शिरसा हरयेऽभिमेने ॥ १८ ॥ तुभ्यं च नारद्द भृशं भगवान्विचृद्धभावेन साधु परितृष्ट उवाच योगम् ॥ ज्ञानं च भागवतमात्मसतत्त्वदीपं यहामुदेवशरणा विदुरंजसैव ॥ १९ ॥ चकं च दिच्वविहतं दशसु स्वतेजो मन्वंतरेषु मनुवंशधरो विभित्तं ॥ दृष्टेषु राजसु दमं व्यदधात्स्वकीर्ति सत्ये त्रिपृष्ठ उशतीं प्रथयंश्रारित्रैः ॥ २० ॥ धन्वंतरिश्रा भगवान्स्वयमेव कीर्तिर्नाम्ना नृणां पुरुरुजां रुज आशु हिति ॥ यज्ञे च भागममृतायुर्वावरुध आयुश्र्य वेदमनुशास्त्यवतीर्य लोके ॥ २१ ॥ अत्रं अयाय विधिनोपभृतं महात्मा ब्रह्मश्रुगुज्झितपथं नरकार्तिलिप्सु ॥ उद्धंत्यसावविनकंटकमुत्रवीर्यिक्षःसप्तकृत्व उरुधारपरश्रधेन ॥ २२ ॥ अस्मत्यसाद-सुमुखः कलया कलेश इच्वाकुवंश अवतीर्य गुरोनिदेशे ॥ तिष्ठन्वनं सदियतानुज आविवेश यस्मिन्वरुद्धच दशकंधर आर्तिमार्च्छत्॥२३॥ यस्मा अदादुदिधिरूढभयांगवेपो मार्गं सपद्यरिपुरं हरविहिधक्षोः ॥ दूरे सुहृन्मिथतरोष्मुशोणहत्वा तातप्यमानमकरोरगनकचकः ॥ २४ ॥ वक्षःस्थलस्पर्श-

स्ति प्रवर्तयि ॥२१॥ परशुरामावतारमाह । जगतः क्षयाय विधिना दैवेनोपभृतं संवधितं मृत्यवे समर्पितमिति वा । ब्राह्मणेभ्यो द्वह्यतीति तथा । अतः उन्झितः पंथा वेदमागों येन । अत एव नरकार्तिं लिप्सतीव एवंभृतमवनेः कंटकतुन्यं क्षत्रमसौ महात्मा हरिरुद्धंत्युत्पाटयित । दीर्घतीचणधारेण परशुना ॥ २२ ॥ रामावतारमाह त्रिभिः। अस्मिदित । अस्माकं ब्रह्मादीनां प्रसादे सुमुखः कल्या भरतादिह्मप्या सह कला माया तस्या ईशो गुरोर्दशरथस्याञ्चायां तिष्ठन् सीतालचमणाभ्यां सहितो वनमाविवेश । यस्मिन् विरोधं कृत्वा रावणो नाशं प्राप्तः ॥२३॥ यस्मै रामायोदिध-मार्ग ददौ । सपित शीघं हरो यथा त्रिपुरं दिधज्ञस्तद्वदरिपुरं लंकां दग्धुमिच्छोः। पष्टी चतुर्थर्थे । यद्वा पंचमीयम् । दिधक्षोः रामाद्यद्भयं प्राप्तं तेनांगे कंपो यस्येति । कथंभृत उद्धिः । उद्दंप्राप्तं यद्भयं तेनांगेषु वेपः कंपो यस्य । अत्र हेतुः। द्रे वर्तमाना सहत्सीता तया निमित्तभूतया मथितः ज्ञुभितो रोपस्तेन सुशोणात्यरुणा दृष्टिस्तयात्यंतं तप्यमानं मकराणामुरगाणां नकाणां च चकं यस्मिन् ॥ २४ ॥ किच युद्धे रावणस्य वक्षःस्थलस्वर्धेन रुग्णा भग्ना ये महेद्रवाहस्यैरावतस्य दंतास्तिविद्धंविताः स्वधवलिय्ना धवलीकृताः । तत्तिहेज्ञ पतितैः प्रकाशिता इत्यर्थः । या एवंभृताः

श्रीधरं

370 19

मा१२॥

ककुमो दिशस्ताः जुपते सेवते। पालयतीति वा। तथा तस्य दारहर्त् रावणस्य। अहो! मत्समः कोऽन्योऽस्तीतिमहागणोढं प्राप्तं हासमसुभिः प्राणैः सह सद्यः शीघं विनेष्यत्यपनेष्यति । कैः धनुपो विस्फूजिंतैएङ्कारघोपैरेव । कथंभूतस्य । अधिसैन्ये त्वपरसैन्यभध्ये उच्चरतः उत्कर्षेण विचरतः। ककुव्जयरूढहासिमिति पाठे दंतैरुज्ज्वलितानां ककुमां जयेन यो रूढहासः संजातगर्वस्तमपनेष्यतीत्पर्थः ॥२५॥ श्रीकृष्णावतारमाह । भूमेरिति दशिमः । सुरेतरा असुरांशसंभूता राजानस्तेषां वरूथैः सैन्यैविमदिताया भारेण पीडितायाः कलया रामेण सह जातः सन्। नतु कोऽसौ जातः। सितकृष्णौ कैशौ यस्य भगवतः स एव साक्षात् । सितकृष्णौ केशौ वन्तु वयःपरिणामकृतं अविकारित्वात् । यन्तु विष्णुपुराणे । उज्जहारात्मनः केशौ सितकृष्णौ महासुने इति । यच भारते। स चापि केशौ हरिरुज्जजहे शुक्लमेकमपरं चापि कृष्णम् ॥ तौ चापि केशावाविशेतां यद्नां कुले स्त्रियौ रोहिणीं देवकीं च ॥ तयोरेको बलभद्रो वभूव योऽसौ श्वेतस्तस्य देवस्य केशः । कृष्णो द्वितीयः केशः संवभूव केशो योऽसौ वर्णतः कृष्ण उक्त इति । तन्तु न केशमात्रावताराभिष्रायं किंतु भूभारावतारणरूपं कार्यं कियदेतन्मत्केशावेवैतत्कर्तुं शक्ताविति द्योतनार्थं रामकृष्णयोर्वर्णस्वनार्थं च केशोद्धरणीमिति गम्यते । अन्यथा तत्रैव पूर्वापरविरोधापनः । कृष्णस्तु भगवानस्वयमित्वेतिहरोधाच। कथंभूतः। परमेश्वरत्या जनैरनुपलच्चो मागों यस्य। तदीश्वरत्वे कि प्रमाणम्। अतिमानुपं

रुग्णमहेन्द्रवाहदन्तैर्विडं वितककुरुजुष ऊढहासम् ॥ सद्योऽसुभिः सह विनेष्यित दारहर्तुर्विस्फूर्जितैर्धनुष उचरतोऽधिसैन्ये ॥२५॥ भूमेः सुरेतरवरूथ-विमर्दितायाः क्लेशन्ययाय कल्या सितकृष्णकेशः ॥ जातः करिष्यित जनानुपल्दयमार्गः कर्माणि चात्ममिहमोपनिवंधनानि ॥२६॥ तोकेन जीव-हरणं यदुलूकिकायास्त्रमासिकस्य च पदा शकटोऽपवृत्तः ॥ यद्रिंगतांतरगतेन दिविस्पृशोर्वा उन्मूलनं त्वितरथाऽर्जुनयोर्न भाव्यम् ॥ २० ॥ तद्वे व्रजे व्रजपशून्विषतोयपीथान् पालास्त्वजीवयदनुष्रहदृष्टिवृष्ट्या ॥ तन्बुद्धयेऽतिविषवीर्यविलोलजिह्नमुचाटिष्यदुरगं विहरन्हिदन्याम् ॥ २८ ॥ तत्कर्म दिव्यमिव यिन्निशि निःशयानं दावागिनना श्चिच वने परिदद्यमाने ॥ उन्नेष्यित व्रजमतोऽविसतांतकालं नेत्रे पिधाय्य सवलोऽनिधगम्यवीर्यः ॥ २९ ॥ यह्नीत थद्यदुपवंधममुष्य माता शुल्वं सुतस्य न तु तत्तदमुष्य माति ॥ यज्जृम्भतोऽस्य वदने भुवनानि गोपी संवीद्त्य शिक्कतमनाः प्रति-बोधिताऽऽसीत् ॥३०॥ नंदं च मोदयित भयाद्वरुणस्य पाशाद्गोपान्विलेषु पिहितान्मयसूनुना च ॥ अह्नचापृतं निशि शयानमितिश्रमेण लोके विकुंठ

कर्मान्यथानुपपत्तिरेवेत्याह । आत्मनो महिमोपनिवद्वचतेऽभिन्यज्यते येषु तानि ॥२६॥ एतदेव प्रपंचयति । तोकेनेत्यादिना । बालेन पूतनाया जीवहरणंयत् रिंगता जानुभ्यां गच्छतांतरगतेन मध्यं प्राप्तेन दिविस्पृशोरत्युचयोः इतरथानीश्वरत्वे तत्र भवितन्यम् ॥२०॥ विपतोयपीथान् विष्मयतोयस्य पीथं पानं येपां तान् पालान् गोपांश्र कृपादृष्टिमुधादृष्ट्या जीविष्यतीति यमुनायां क्रीडिखुरगं कालियमुच्चाटृपिष्यति । तच्छुद्धये तस्या हिदन्या निर्विपत्वाय अतिविषवीर्यणं विलोलाऽतिचश्चला जिह्वा यस्य ॥२८॥ दिन्यमलौकिकमिवेति लोकोक्तिः। उनेष्यत्यद्धिरिष्यति । श्रुचिप्रिमस्तत्संविधिन वने शुष्क इत्यर्थः । अतो दावाग्नेहेंतोरविसतो निश्चितोऽन्तकालो यस्य तम् । सबलः सरामः । अनिधागम्यंदुर्ह्येयं वीर्यं यस्य । तत्र निश्चि निःशयानमिति कालियदमने राज्यां यमुनातीरे नेत्रे पिधाय्य पिहिते कारियत्वेति मुंजाटब्यामिति ज्ञेयम् ॥२९॥ उपबद्धयतेऽनेनत्युप्यंधं तत्साधनम् । शुल्वं दाम । अमुष्य माता यशोदाऽप्रहीत् । अमुष्य उदरे न माति वंधनसंमितं न भवति । न पूर्यतहत्यर्थः । गोपी यशोदा संवीत्त्य दृष्ट्या प्रतिबोधिता निजैक्षयं ज्ञापितासीदिति यत्त्वच कर्म दिन्यमिवेति सर्वत्र पूर्वणवान्वयः ॥३०॥ वरुणस्य पाशाद्यद्भयं तस्मान्मोचिष्यित।

भा०द्वि०

118311

मयस्तुना न्योमनाम्ना आपृतं न्यापृतं न्यापारयुक्तं निशि शयानमिति च वैकुण्ठशाप्तिसाधनानुष्ठानाभावो दिश्तः। उपनेष्यित प्रापयिष्यित गोकुरुवासिनं जनम् । स्मेत्याश्चर्ये ॥३१॥ देवे इंद्रे पश्चन् रिरज्ञुः रिरिक्षपुरित्यर्थः । अनघे अमरिहते एकस्मिन्नेव करे सलीलं यथा तथा महीश्चं गोवर्धनं धर्ता धारियप्यति । उच्छिलीश्चमुद्गतं छत्राकमिव । सप्त वर्षाणि वयो यस्य सः ॥३२॥ निशा रात्रो निशाकररिमिमिगीयाँ धवलायाम्। वने क्रीडन् कलानि मंजुलानि यदिम तच्च तदायतं दीर्घं मूर्छितमालापिवशेषमुक्तं गीतं तेनोद्दीपितः स्मर एव एक् यासां तासां गोपीनां हतुः शंखचूडस्य शिरो हरिष्यति ॥३३॥ ये च प्रलंबादयस्ते सर्वे हरिणा हेतुभूतेन तदीयं निलयमदर्शनं दर्शनायोग्यं वैकुण्ठमलं यास्यन्तीत्युत्तरेणान्वयः। खरो धेनुकः। दर्दुर इव । दर्दुरो वकः। इभः कुवलयापीडः । कुजो नरकः । किपिद्विविदः ॥३४॥ ये च मृथे आत्तचापाः समितौ संग्रामे शालंते स्थाधिते समितिशालिनः। ननु प्रलंबखरकपिवन्वलक्षिमप्रमुखा वलमद्रेण निहताः कांगो-जादयश भीमार्जुनादिभिः शंवरः प्रयुक्तेन यवनो मुचकुन्देन न तु हरिणा तत्राह। बलो भीमः पार्थ इत्यादयो व्याजाह्वयाः कपटनामानि यस्य तेन । सप्तोचाणस्तु तेन दिमताः कालांतरे यास्यंतीति

उपनेष्यित गोकुलं स्म ॥३१॥ गोपैर्मखे प्रतिहते व्रजिविष्ठवाय देवे अभिवर्षित पश्-कृषया रिरद्धः ॥ धर्तोच्छिलंश्रिमव सप्त दिनानि सप्तवर्षे महीप्रमन्वेककरे सलीलम् ॥ ३२॥ कीडन्वने निशि निशाकररिमगोर्या रासोन्मुखः कलपदायतमूर्छितेन ॥ उद्दीपितस्मररुजां व्रजमृद्धधूनां हर्तुर्हिरष्यिति शिरो धनदानुगस्य ॥३३॥ ये च प्रलंबखरदर्डुरकेश्यरिष्टमल्लेभकंसयवनाः कुजपोंड्रकाद्याः ॥ अन्ये च शाल्वकिषवल्वल्दन्तवक्त्रसप्तोत्तराः
वरिवदूर्थकिममुख्याः ॥ ३४ ॥ ये वा मध्ये सिमितिशालिन आत्त्वापाः कांबोजमत्स्यकुरुकेकयसृज्ञयाद्याः ॥ यास्यंत्यदर्शनमलं वलभीमपार्थव्याजाह्वयेन हरिणा निलयं तदीयम् ॥ ३५ ॥ कालेन मीलितिधियामवस्त्रय नृणां स्तोकायुषां स्वनिगयो वत दूरपारः ॥ आविर्हितस्त्वनुयुगं स हि
सत्यवत्यां वेदद्रुमं विटपशो विभिज्ञित्वति स्म ॥३६ ॥ देवद्विषां निगमवर्त्वीन निष्ठितानां पूर्विर्मयेन विर्हितामिरहश्यतूर्भिः ॥ लोकान् व्रतां मितिविमोहमितिप्रलोभं वेषं विधाय वहु भाष्यत औषधम्यस्य ॥ ३७ ॥ यह्यालियेष्विष सत्तां न हरेः कथाः स्यः पाखंडिनो द्विज्ञजना वृषला नृदेवाः ॥
स्वाहा स्वधा वपिष्टिति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेर्भगवान् युगांते ॥ ३८ ॥ सर्गे तपोऽहस्वपो नव ये प्रजेशाः स्थाने च धर्ममखम-

भावः। एतच सर्वमिष कर्म दिन्यमिव तचान्यथा न भान्यमिति पूर्वेणैव संबंधः ॥३५॥ न्यासावतारमाह । अनुयुगं मीलिता संकृचिता धीर्येपाम् । स्तोकमल्पमायुर्येपां ते । स्वनिगमः स्वकृतो वेद-राशिर्वताहो दूरे पारं यस्येति दुर्गम इत्यवस्थ्य सत्यवत्यामाविर्भृतः सन् स एव हिन् विटिपशः शाखाओदेन ॥३६॥ बुद्धावतारमाह । देविद्धपां निगमवर्त्मीन वेदमार्गे निष्ठितानां नितरां स्थि-तानाम्। तद्वलेन च पूर्भिः पुरीभिः । अद्दश्त्रिरलच्यवेगाभिः । मतेविमोहो योग्यतात्यागो यस्मात् । मतेः प्रलोमश्रायुक्तस्वीकारा यस्मात् पाखंडवेपं विधाय तेनौपधन्यं पाखंडधर्मम् । स्वार्थे प्याप्तात्यागो यस्मात् । मतेः प्रलोमश्रायुक्तस्वीकारा यस्मात् पाखंडवेपं विधाय तेनौपधन्यं पाखंडधर्मम् । स्वार्थे प्याप्तात्यागो यस्मात् । यहं भविष्यत इत्यर्थः ॥३७॥ कल्कयवतारमाह । यहं यदा सतामण्यालवेषु गृहेषु हरेः कथा न स्युक्षेविणिकाः पाखंडिनः स्युः शूद्राश्र राजानः स्युस्तदा किल्करूपेण कलेः शास्ता भविष्यति । अत्र च ब्रह्मात्राग्माविनो वराहादयो मन्वंतरावतारास्तु मूता भाविनश्च धन्वंतरिपरश्चिरामौ तदा वर्तेते । श्रीरामादयस्तु भाविनः । तत्र तु क्वचिद्भृतादिनिर्देशक्द्यांदस इति द्रष्टव्यम्

श्रीधरी

27 - 10

でのからからいっていかっていていた

112311

॥ ३८ ॥ सृष्टचादिकार्यभेदेन मायागुणावतारिवस्ताराह । सर्ग इति । स्थाने स्थितौ मखो विष्णुः धर्मश्र मखश्र मनवश्रामराश्रावनीशाश्र अते संहारे हरो रुद्रः मन्युवशाः सर्पाः वहुशक्ति-धारिणो भगवत इमा या विभृतयः ॥ ३९ ॥ इदं नया संचेपेणोक्तं विस्तरेण वक्तुं न कोऽपि समर्थ इत्याह । पृथिव्याः परमाणूनिप यो विममे गणितवांस्तादशोऽि को नु विष्णोवीर्यगणनां कर्तु-मईति । कथंभृतस्य । यो विष्णुखिपृष्ठं सत्यलोकं चस्कंभ धृतवान् । किमिति चस्कंभ यस्वात्त्रीविक्रमेऽस्खलता प्रतिधातशृत्येन स्वरंहमा स्वपादवेगेन त्रिसाम्यरूपं सदनमिष्ठानं प्रधानं तस्नादारभ्योरु अधिकं कंपयानं कंपमानम् । कंपेन यानं यस्येति वा । अतः कारणाच्यस्कंभ । आत्रिष्ठप्रमिति वा छेदः । सत्यलोकमिन्याप्य यः सर्वं धृतवानित्यर्थः । तथा च मंत्रः । विष्णोर्जु कमिति । अस्यार्थः । विष्णोर्जु वीर्याणिकं प्रवोचं कः प्रावोचिदित्यर्थः ।यः पाथिवानि रजांस्यिप विषमो सोऽपि यो विष्णुक्षेधा विचक्रमाणिक्विवक्रमं हुर्वभूतरं लोकमस्किभायदवष्टव्यवान् । कथंभृतं सथस्थम् । सहस्य सथादेशः । तिष्ठन्तीति स्थाः । तत्रस्थैदे वैः सह वर्तमानिमत्यर्थः ॥४०। एतत्प्रपंचयति । नातिमिति । पुरुषस्य यन्मायावलं यस्यांतं न विदामि न वेशि। दशशतान्याननानि यस्य सशोपोऽप्यस्य

न्यपावनीशाः ॥ अंते त्वधर्महरमन्युवशासुराद्या मायाविभृतय इमाः पुरुशक्तिभाजः ॥ ३९ ॥ विष्णोर्ज्ज वीर्यगणनां कतमोऽर्हतीह यः पार्थिवान्यिप किविविममे रजांसि ॥ चस्कंभ यः स्वरभसाऽस्खलता त्रिष्टष्ठं यस्मात्त्रिसाम्यसदनादुरु कंपयानम् ॥ ४० ॥ नांतं विदाम्यहममी सुनयोऽप्रजास्ते मायावलस्य पुरुषस्य कुतोऽपरे ये ॥ गायन्गुणान्दशशतानन आदिदेवः शेपोऽधुनाऽपि समवस्यति नास्य पारम् ॥ ४१ ॥ येषां स एव भगवान्दययेदनंतः सर्वात्मनाऽऽश्रितपदो यदि निर्व्यलीक्ष्य् ॥ ते दुस्तरामतितरंति च देवमायां नेषां ममाहमिति धीः श्वसृगालभक्त्ये ॥४२॥ वेदाहमंग प्रमस्य हि योगमायां य्यं भवश्र मगवान्य देत्यवर्यः ॥ पत्नी मनोः स च मनुश्र तदात्मजाश्र प्राचीनविह ऋभुरंग उत प्रुवश्र ॥ ४३ ॥ इक्ताकुरैलसुजुकुद्दविदेहगाधिरव्ववरीपसगरा गयनाहुपाद्याः ॥ मांधात्रलक्ष्रीतिदेवा देवत्रतो विलर्मूर्त्रयो दिलीपः ॥ ४४ ॥ सौभर्युतंक-शिविदेवलपिपलहादसारस्वतोद्धवपराशरभूरिषेणाः ॥ येऽन्ये विभीषणहन्नमदुपेन्द्रदत्तपार्थाष्टिषेणविदुरश्रुतदेववर्याः ॥ ४५ ॥ ते वै विदंत्यितिराति च देवमायां स्रीश्रुद्रहूणशवरा अपि पापजीवाः ॥ यद्यहुतक्रमपरायणशीलशिक्षास्तिर्यजना अपि किम्र श्रुतधारणा ये ॥ ४६ ॥ शक्षत्मशातमभयं

गुणान् गायन् पारं न समवस्यति न प्राप्नोति ॥ ४१ ॥ यदि न केऽपि विदंति ति कथं मुच्येरन् तत्कृष्येवेत्याह । येपामिति । द्ययेद्यां क्रुयात् । ते च यदि निष्कपटमाश्रितचरणा भवंति ते दुस्तरां देवमायामितिरांति । चकारान्मायावैभवं विदंति च । अथिति वा पाठः । प्रत्यक्षमेव तेपां मायातरणिमत्याह । नैपामिति । श्रमुगालानां भच्ये देहे॥४२॥ अंतर्ज्ञानाभावेऽपि मायेयमिति ज्ञानं तत्कुपया वहूनामस्तीत्याह । वेदाहिमिति त्रिभिः । श्रयमिति । सनकादीनंतर्भाव्य वहुत्वम् । दैत्यवर्यः प्रह्लादः मनुः स्वायंभ्रवः तस्य पत्नी शतक्ष्या च तदात्मजाः प्रियन्नतोत्तानपादौ पुत्रौ कन्याश्च । प्राचीनविद्दिपो विसर्गलोपञ्छादसः । अंगो वेनिपता ॥४३॥ शतधनुः अनुश्च संधिरार्यः । रंतिदेवा इति वा पाठः सुगमः । ऐकपद्ये एतेः सिहतो देत्रव्रत इत्यर्थः ॥४४॥ उपेन्द्रदत्तः शुकः । विभीपणादयो वर्या सुख्या येपां ते ॥४५॥ कि बहुना सत्संगेन सर्वेऽपि विदंतीत्याह । ते वा इति । अद्भुताः क्रमाः पादन्यासा यस्य हरेस्तत्परायणास्तद्भक्तास्तेपां शीलं शिक्षा येपां ते । तथा यदि भवंति तिहि तेऽपि विदंतीत्यर्थः । श्रुते भगवतो रूपे घारणा मनोनियमनं येपां ते विदंतीति किष्ठ वक्तव्यम् ॥ ४६ ॥ कि तद्भगवतः स्वरूपं यस्मिनमनोधारणां विधाय मायां तरंतीत्यप्य-

118811

पेक्षायामाह । शश्वदिति द्वभ्याम् । यद्ब्रह्मोति विदुर्भुनयस्तद्वै भगवतः पदं स्वरूपं कि तद्ब्रह्म तदाह । अजस्रं नित्यं च तत्सुखं च विशोकं चेति । अजस्रसुखत्वे हेतुः । शश्वत्सदा प्रशांतमसो नित्यसुखरूपम् । विशोकत्वे हेतुः अभयं तत्कुतः यतः समं भेदशून्यमतोऽभयम्। द्वितीयाद्वै भयं भवतीति श्रतेः। तत्कुतः। यतः प्रतिवोधमात्रं ज्ञानैकरसम् । ननु ज्ञानस्यापि नीलपीताद्याकारेण चत्तुरादिकरणभेदेन च भेदो दृश्यते न शुद्धं निर्मलम् । ननु दर्शितो विपयकरणोपरागरूपो मल इत्यत आहे । सदसतः परं विषयकरणसंगशून्यं वृत्तेरेव तदुपरागो न ज्ञानस्येति भावः । ननु तथापि ज्ञात्रा सह भेदः स्यात् न । आत्मतत्त्वमात्मनो ज्ञातुः स्वरूपमेव तन्न ततो भिन्नम् । ननु तं त्वौपनिपदं पुरुषं पृच्छामीति शब्दबोध्यत्वप्रतीतेः कुतो बोधरूपत्वं तत्राह । शब्दो न यत्रेति । आरोपितनिवृत्तावेव शब्दस्य व्यापारो न तद्बोध इत्यर्थः । नन् च भवतु नाम निरस्तभेदज्ञानरूपत्वाद्विशोकत्वं मुखस्य तु नानाकारकसाध्यक्रियाफलत्वात्कथमजस्रमुखत्वं तस्येत्यत आह । यत्र बहुकारकसाध्यक्रियार्थं उत्पाद्याप्यविकार्यसंस्कार्यरूपं चतुर्विधं क्रियाफलं च नास्ति इंद्रियैर्ज्ञानांशाभिव्यक्तिरिव कियाभिरानन्दांशाभिव्यक्तिमात्रं क्रियते। नोत्पत्त्यादिकमिति भावः । नन्तपत्त्याद्य-भावेऽपि मायामलापाकरणेन विकार्यत्वमेव स्याद्वीहीणामिव तुपापाकरेणेनेत्याशंक्याह। माया अभिमुखे स्थातुं विलज्जमानेव यस्मात् परैति दूरतोऽपसरति ॥ ४७॥ तस्माद्वंभृते भगवति निय-मितमनसां कृतार्थीनां न किमपि कृत्यमस्तीत्याह । सहांचतीति सध्यक् सहचरं मनो यंप्रति नियम्य तस्मिन् स्थिरीकृत्य गतयो यत्नशीलाः कर्तो भेद्रतिन्नरासोऽकर्तस्तत्र हेति साधनं जह्यस्त्य-

प्रतिबोधमात्रं शुद्धं समं सदसतः परमात्मतत्त्वम् ॥ शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो माया परैत्यिभमुखे च विलक्जमाना ॥ ४७ ॥ तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मोति यद्विदुरजससुखं विशोकम् ॥ सध्यङ् नियम्य यतयो यमकर्त हेति जह्यः स्वराडिव निपानखनित्रमिंद्रः ॥ ४८ ॥ स श्रेयसामपि विभुर्भगवान्यतो अस्य भावस्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धिः ॥ देहे स्वधातुविगमे अनुविशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यते अतः ॥ ४९ ॥ सोऽयं तेऽभिहितस्तात भगवान्विश्वभावनः ॥ समासेन हरेर्नान्यदन्यस्मात्सदस्च यत् ॥ ५० ॥ इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितम्॥ संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद्विपुळीकुरु ॥ ५१ ॥ यथा हरौ भगवति नृणां भक्तिर्भविष्यति ॥ सर्वात्मन्यखिळाथारे इति संकल्य वर्णय ॥ ५२ ॥

जेयुः ।अनुपयोगात्तनाद्रियन्त इत्यर्थः। उपयोगाभावेन साधनानादरे द्रष्टांतः । निर्पायतेऽस्मिन्निति निपानं कृपस्तस्य खनित्रं खननसाधनं यथा स्वराट् स्वयमेव पर्जन्यरूपेण विराजमान इन्द्रो नाद्त्ते तद्वदिति । यद्वा । स्वेनैव राजत इति स्वराट् दरिद्रः । स यथा इन्द्रः समृद्धः सन् कर्मकारदशायां गृहीतं निपानखनित्रं जहाति तद्वदित्यर्थः ॥ ४८ ॥ एवं तावदजस्मुखं विशोकं विश्लोकं विश्लेकं विश्लोकं विश्लेकं व स्वरूपं तत्प्राप्तानां च न प्राप्यं कृत्यं वा किंचिद्स्तीत्युक्तमिदानीं ततः प्राक् स एव सर्वफलदाता सर्वकर्मप्रवर्तकक्चेत्याह। स एव श्रेयसां फलानां विश्वर्दाताऽपि । तत्र हेतुः । भावानां ब्राह्मणादीनां स्वभावैः शमदमादिभिर्विशेपणैर्विहितस्पास्य सतः शुभस्य कर्मणो यतः प्रवर्तकात्प्रसिद्धिः । यद्धा । भावानां महदादीनां स्वभावेन परिणामेन विहितस्य सतः कार्यस्य प्रसिद्धिः । स एव स्वर्गादीनां दातेत्यर्थः । ननु कर्मकर्तुर्मृतस्य कथं स्वर्गादिफलं स्यात्तवाह । स्वारम्भकधातूनां भूतानां वियोगे सत्यन्वनु विशीर्यमाणेऽपि देहे तत्रस्थं व्योमेव यस्तेन सह न विशीर्यते। यतोऽजस्तेन सह न जातः । तस्य पुरुषस्य श्रेयसां प्रश्चिरित्यर्थः ॥४९॥ अध्यायत्रयस्यार्थमुपसंहरति । सोऽयं ते समासेन संचेपेणाभिहितः । तमेवाह । सदसत्कार्यं कारणं च हरेरन्यन भवति । ननु हरेस्तद्व्यतिरेके तद्गतविकारप्रसंगः स्यात् न । अन्यस्मात्कारणभूतो हरिः कार्याद्वचितिरिक्त इत्यर्थः ॥ ५० ॥ अयं च विभूतीनां संग्रह उदितः ॥५१॥ यथा वणितेन नृणां भक्तिर्भविष्यतीत्येवं संकल्प्य संचित्य

श्रीधरी

क्रिया १८८॥

तथा हरिलील।प्राधान्येन श्रीभागवतं वर्णय । न तु भक्तिरसविवातेन । केवलं तत्त्वियत्यर्थः ॥५२॥ ननु लीला मायाश्रया कि तद्वर्णनेनेत्यत आह । मायामिति ॥५३॥ इति द्वितीयस्कंघे टीकायां सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ अष्टमे देहसंबंधमाक्षिपन्नीशजीवयोः ॥ बहून्परीक्षिदापृच्छत्पुराणार्थान्वुभुत्सितान् ॥१॥ त्वमेतद्विपुलीकुर्वित्युक्तं तदेव विपुलीकरणं पृच्छति । ब्रक्षणेति त्रिमः । अगुणस्य गुणातीतस्यापि । देववहर्शनं यस्य सः ॥१॥२॥ तिःसंगं मनः श्रीकृष्णे निवेश्येति स्वप्रयत्नो दिश्तिः ॥३॥ सोऽपि श्रद्धया शृण्वतो नावश्यक इत्याह । शृण्वत इति । स्वप्रयत्नं विनापि भगवान् स्वयमेव हृदि विशाति ॥१॥ भावसरोरुहं हृदयकमलं प्रविष्टश्च तद्भतं सर्वं मलं धुनोति । सिललस्येति द्रव्यात्तर्व्यामिश्रणादिना कुंभस्थे जले शोधिते तदेव केवलं श्रद्धचित नतु नदीतिष्ठान्याद्दिगतम् । स च मलः कुंभस्यांतिस्तप्रत्येव न तु सर्वथा विलीयते । अत्यव किचिच्चलनेन पुनः चुभ्यति च । एवं तपोदानादिप्रायश्चित्तं न सर्वेषां सर्वे पापं धुनोति किंतु सावशेषम् । तच्च कस्य-चिदेव किचिदेव हृदि प्रविष्टमात्रस्तु श्रीकृष्णः सर्वेषां सर्वे पापं निःशेषं हरतीत्यनेन दृष्टांतेनोक्तं सलिलस्य मलं यथा शरदिति ॥ ५ ॥ ततश्च कृतार्थो भवतीत्याह । धौतात्मा निष्पापः । सुक्ताः

मायां वर्णयतोऽमुख्य ईश्वरस्यानुमोदतः ॥ शृख्वतः श्रद्धया नित्यं माययात्मा न मुह्यति ॥ ५३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कंधे ब्रह्यनारदसंवादे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ राजोवाच ॥ ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मच् गुणाख्यानेऽगुणस्य च ॥ यस्मै यथ्य प्राह नारदो देवदर्शनः ॥ १ ॥ एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं वेदिवदांवर ॥ हरेरद्भुतवीर्यस्य कथा लोकसुमंगलाः ॥ २ ॥ कथयस्व महाभाग यथाऽहमखिलात्मिन ॥ कृष्णे निवेश्य निःसंगं मनस्त्यच्ये कलेवरम् ॥ ३ ॥ शृष्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्र स्वचेष्टितम् ॥ कालेन नातिदीर्घेण भगवान्विशते हृदि ॥ १ ॥ प्रविष्टः कर्णरंभ्रेण स्वानां भावसरोरुहम् ॥ धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शारत् ॥ ५ ॥ धौतात्मा पुरुषः कृष्णपादमूलं न मुंचिति ॥ मुक्तसर्विरिक्लेशः पांथः स्वशरणं यथा ॥ ६ ॥ यदधातुमतो ब्रह्यन्देहारंभोऽस्य धातुभिः ॥ यहच्छया हेतुना वा भवंतो जानते यथा ॥ ७ ॥ आसी-चहुद्दरात्पद्मं तोकसंस्थानलक्षणम् ॥ यावानयं वै पुरुष इयत्तावयवैः पृथक् ॥ तावानसाविति प्रोक्तः संस्थावयववानिव ॥ ८ ॥ अजः सृजित भृतानि भृतात्मा यदनुग्रहात् ॥ दहशे येन तहृषं नाभिषद्मसमुद्भवः ॥ ९ ॥ स चापि यत्र पुरुषो विश्वस्थित्युद्भवाप्यः ॥ मुक्तवाऽऽत्ममायां

सर्वे रागद्वेपादयः परिक्वे शा येन । पांथः प्रवासादागतः स्वशरणं गृहं यथा मुंचित तद्वत् ॥ ६ ॥ तदेवं श्रवणौत्सुक्यमाविष्कृत्य संदिग्धानर्थान् पृच्छित । अधातुमतः धातवो महाभूतानि तत्संबंधशून्यस्यास्य लौकिकस्यात्मनो जीवस्य धातुमिर्देहारंभ इति यदेतत् कि यदच्छया निर्निमित्तं हेतुना वा कर्मादिना भवंतो यथावज्जानते । अतः कथयंत्विति शेषः ॥७॥ यश्वासावीश्वरः सोऽप्येतत्तुल्यदेहवान् प्रोक्तः । अतस्तस्य को विशेष इत्याशयेन पृच्छिति । आसीदिति सार्धेन । लोकानां संस्थानं रचना तदेव लक्षणं स्वरूपं यस्य । तत्त्रेलोक्यात्मकं पद्यं यस्योदरादासीत् असावीश्वर इयत्तायुक्तेः स्वपरिमित्तैरवयवर्ष्यं लौकिकः पुरुषो यावान् यत्संख्याकावयवयुक्तस्तावान् प्रोक्तः । संस्थावानवयवयानिव च प्रोक्तः । अतः को विशेषस्तस्येति ॥८॥ अवश्यं च विशेषो वाच्य इत्याह । अजो
ब्रह्मा भूतानां व्यष्ट्युपाधीनामात्मा नियंता समष्ट्युपाधित्वात् येन च अनुगृह्वता। तस्य हृषं दृष्यान्। एतच्च। तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः ॥ सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहमीक्षयै-

१५॥

वाभिचोदित इत्यादिनोक्तमनूबते। अग्रे तु स्पष्टं भिवश्यित॥ ९॥ प्रश्नांतरसाह। स चापीति। यत्र शेते येन रूपेणावितष्ठते। विश्वस्य स्थित्यादयो यस्मात् एवमादिप्रश्नानां तत्त्वतोऽईस्युदाहर्तुमिति सर्वान्ते क्रियया संवंधः॥ १०॥ प्रश्नांतरसाह। प्ररूपस्यावयवैः पूर्वं किल्पता यस्येहावयवैर्छोकान्कल्पयंतीत्यादौ लोकैश्वायुष्यावयवा इति पातालमेतस्य हि पादमूलमित्यादौ च त्वनमुखाच्छुतवंतो वयम्। ॥११॥ एवं संदेहविपर्ययाभ्यां पृष्टम् । इदानीमज्ञातान्वहूनर्थान्पृच्छिति। यावानित्यादिना। कल्पो महान् विकल्पोऽवांतरः भूतादिः शब्दो यस्मात्। यस्य वाचक इति वा। सतः
स्थूलदेहाभिमानिनो मनुष्यिपतृदेवादेरायुपः प्रमाणम् ॥१२॥ अनुमानप्रकारः पृष्टः विशेषं पृच्छिति। कालस्येति। अनुगतिः प्रवृत्तिः। कर्मगतयः कर्मप्राप्याणि स्थानानि। यादशीः याद्ययः
॥१३॥ गुणानां सन्त्वादीनां परिणामं देवादिरूपिनच्छतां गुणिनां जीवानां मध्ये यस्मिन् परिणामे कर्मणां पुण्यपापानां समावायः समुदायः। केन कर्मसमुदायेन कथं कृतेन कोऽधिकारी देवादिभावं प्रामोतीत्यर्थः॥ १४॥ भूपातालादीनां संभवः। एतान्योकांसि येपां प्राणिनां तेपां च संभवः। यथेति सर्वत्रानुपंगः ॥१५॥ वर्णानामाश्रमाणां च विनिश्वयस्तत्तत्स्वभावैनिर्धारः॥ १६॥

मायेशः शेते सर्वग्रहाशयः ॥ १० ॥ पुरुपावयवैलींकाः सपालाः पूर्वकिष्ताः ॥ लोकरमुष्यावयवाः सपालैरिति श्रुश्रम ॥ ११ ॥ यावान्कल्पो विकल्पो वा यथा कालोऽनुमीयते ॥ भूतभव्यभवन्छव्द आयुर्भानं च यत्सतः ॥१२॥ कालस्यानुगतिर्या तु लच्यतेऽण्वी बृहत्यि ॥ यावत्यः कर्मगतयो ताहर्यार्द्धिजसत्तम ॥ १३ ॥ वस्यिन्कर्मसमावायो यथा येनोपगृद्धते ॥ गुणानां गुणिनां वैव परिणायमभीपसताम् ॥ १४ ॥ भूपातालककुव्योमभ्रहनक्षत्रभृसृताम् ॥ सरित्समुद्रद्धीपानां संभवश्रेतदोकसाम् ॥ १५ ॥ प्रमाणमण्डकोशस्य वाह्याभ्यन्तरभेदतः ॥ महतां चानुचिरतं वर्णान्थ्यस्याः ॥ १६ ॥ अवतारानुचिरतं यदाश्र्यतमं हरेः ॥ युगानि युगमानं च धर्मो यश्र युगे युगे ॥१०॥ नृणां साधारणो धर्मः सविशेषश्र यादशः ॥ श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मः कुव्लेषु जीवताम् ॥ १८ ॥ तत्त्वानां परिसंख्यानं लक्षणं हेतुलक्षणम् ॥ पुरुपाराधनविधियोगस्याध्यात्मस्य च ॥ १९ ॥ योगेश्वरेश्वर्यगतिर्विगमंगस्तु योगिनाम् ॥ वेदोपवेदधर्माणाभितिहासपुराणयोः ॥ २० ॥ संग्रवः सर्वभूतानां विकमः प्रतिसंकमः ॥ इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधिः ॥ २१ ॥ यश्रानुशायिनां सर्गः पाखंदस्य च संभवः ॥ आत्मनो वंधमोक्षो च व्यवस्थानं स्वरूपतः ॥ २२ ॥ सर्वमेतच मगवान्यन्वत्रते वार्याम्यासुद्दास्ते साक्षिवद्विशुः ॥ २३ ॥ सर्वमेतच मगवन्यन्वत्रते वार्यामयासुद्दास्ते साक्षिवद्विशुः ॥ २३ ॥ सर्वमेतच मगवन्यन्वत्रते वार्यामयासुद्वास्ते साक्षिवद्विशुः ॥ २३ ॥ सर्वमेतच मगवन्यन्वत्रते साक्षिवद्विशुः ॥ २३ ॥ सर्वमेतच मगवन्यन्वत्रते साक्षिवद्विश्वः ॥ १८ ॥ सर्वमेतच मगवनन्यन्वत्रते साक्षिवद्विश्वः स्वर्वाः स्वर्वाः स्वर्वाः स्वर्वाः स्वर्वाः स्वर्वाः स्वर्वाः सर्वाः स्वर्वाः स्वर्वाः स्वर्वाः सर्वाः स्वर्वाः स्वर्वाः सर्वाः सर्वाः स्वर्वाः सर्वाः सर्वाः सर्वाः सर्वाः सर्वाः सर्वाः सर्वत्वः सर्वाः सर्वाः

युगे युगे प्रतियुगं यो धर्मी यच हरेरवताराजुर्चारम् ॥ १७ ॥ सांवशेषो वर्णाश्रमनिवंधनः श्रेणीनां तत्तद्व्वसायोपजीविनां व्यवहारिनयमळक्षणो धर्मः राजपीणां प्रजापाळनाधिकारिणां कृच्छेपु आपत्स जीवतां सर्वेपाम् ॥ १८ ॥ सर्वेषां तत्त्वानां प्रकृत्यादीनां परिसंख्यानं संख्याळक्षणं स्वरूपं हेतुतो ळक्षणं तत्तत्कार्यहेतुत्वेन च ळक्षणिमत्यर्थः । पुरुपाराधनस्य विधिदेवपूजाप्रकारः अष्टां-ग्योगस्य च विधिः ॥ १९ ॥ योगेश्वराणामैश्वयंणाणिमादिनाचिरादिगतिः । ळिंगशरीरस्य भंगः प्रलयः । वेदा ऋग्वेदादयः उपवेदा आयुर्वेदादयः धर्मा धर्मशास्त्राणि तेपां इतिहासपुराणयोश्व गर्तिः स्वरूपम् ॥ २० ॥ संप्लवोऽवांतरप्रलयः । यहा । सम्यक् प्लवनश्चद्धवः। विक्रमः स्थितिः प्रतिसंक्रमो महाप्रलयः इष्टं वैदिकं कर्म पूर्वं स्मार्तम् । वापीक्ष्यत्तानि च ॥ अन्नप्रतानामामाम् पूर्वमित्यभिधीयते । इति तत्र च काम्यानामिष्ठद्वावदीनां विधिः त्रिवर्गस्य धर्मार्थकामस्य विधिरविरोधप्रकारः ॥ २१ ॥ अनुशायिनां लीनोपाधीतां जीवानाम् । आत्मनो जीव-

श्रीघरी

अ०८

स्य व्यवस्थानं वंधमोक्षाितिरिक्तस्वरूपेणावस्थानम् ॥ २२ ॥ उदास्ते प्रलये ॥ २३ ॥ चशव्दादपृष्टमिष ॥ २४ ॥ प्रमाणं सम्यक् ज्ञाता । यतस्तव ब्रह्मनारद्व्यासक्रमेण संप्रदायो-ऽस्तीित सामान्यन्यायेनाह । परे चेति । यदा । त्वदन्ये प्रायशो गतानुगतिका एव न तत्त्वविद इत्याह । परे चेति ॥ २५ ॥ ननु तवानशनद्विजकोपाभ्यां व्याकुलस्य कृतः अवणं तत्राह । विति । न परायन्ति नापगच्छंति । न व्याकुलीभवंतीत्यर्थः । अच्युतकीितिपीयूषम् ॥ २६ ॥ उपमंत्रितः पृष्टः । संश्वासौ पितश्व तस्य ॥ २७ ॥ ब्रह्मकल्पे भागवताष्ट्यानेनैव प्रश्नानां नाम्रत्ते दात्तमुपकांतवानित्यर्थः ॥ २८ ॥ पांह्नामृपभः श्रेष्टः । आनुपृत्येणेति प्रस्तावक्रमोऽत्र विविश्वतो न प्रश्नक्रमः ॥ २९ ॥ इति द्वितीयस्कंघे टीकायामष्टमोऽध्यायः ॥८॥ राजप्रक्रनोत्तरं वच्यन्ब्रह्मणे हिणोदितम् ॥ कथयामास नवमे शुको भागवतं पुनः ॥ १ ॥ तत्र यत्तावदुक्तं यदधातुमत इत्यनेन जीवस्य कथं देहसंवंध इति तत्रोत्तरमाह। आत्ममायेति । आत्मनो हरेमीया-मंतरेण अनुभवरूपस्यात्मनोऽधे दृश्येन देहादिना संवंधोऽज्ञसा तत्त्ववतो न घटेत। अत्र हेतुः। परस्येति । स्वप्नद्रष्ट्यथा स्वप्नदेहसंवंधो न घटते तद्वत् ॥१॥ संसारोऽपि माययैवेत्याह । बहुरूपो

मेऽनुपूर्वशः ॥ तत्त्वतोऽर्हस्युदाहर्तुं प्रपन्नाय महामुने ॥२४॥ अत्र प्रमाणं हि भवान्परमेष्ठी यथाऽऽत्मभः ॥ परे चेहानुतिष्ठंति पूर्वेपां पूर्वजैः कृतम् ॥२५॥ न मेऽसवः परायंति त्रह्यन्नरानादमी ॥ पिवतोऽच्युतपीयूषमन्यत्र कृपिताद्द्विजात् ॥ २६ ॥ सृत उवाच ॥ स उपामंत्रितो राज्ञा कथा- यामिति सत्पतेः ॥ त्रह्मरातो भृशं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि ॥ २७ ॥ प्राह भागवतं नाम पुराणं त्रह्मसंमितम् ॥ त्रह्मणे भगवत्प्रोक्तं त्रह्मकल्प उपागते ॥ २८ ॥ यद्यत्परीचिह्यमः पांडूनामनुष्व्छिति ॥ आनुपूर्व्यंण सत्सर्वमाख्यातुमुप्वकमे ॥ २९ ॥ इति श्रोमद्भागवते महापुराणे द्वितीय- स्कंघे प्रश्नविधिर्नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥ श्रोश्चक उवाच ॥ आत्ममायामृते राजन्परस्यानुभवात्मनः॥ न घटेतार्थसंबंधः स्वप्नद्रष्टुरिवांजसा ॥ १ ॥ बहुरूप इवाभाति मायया वहुरूपया ॥ रममाणो गुणेष्वस्या ममाहिमिति मन्यते ॥२॥ यहिं वाव महिन्नि स्वे परिमन्कालमाययोः ॥ रमेत गत- संमोहस्त्यक्त्वोदास्ते तदोभयम् ॥ ३ ॥ आत्मतत्त्वविद्यद्धवर्थं यदाह भगवानृतम् ॥ त्रह्मणे दर्शयन् रूपमन्यलीकत्रताहतः ॥ ४ ॥ स आदिदेवो

बालयुवादिरूपो देवनरादिरूपश्चाभाति । गुणेषु देहादिषु ॥२॥ अतएव भित्तयोगेन तिवाससे सित मोक्षोऽपि घटत इत्याह । यहीति । वावशब्द एवार्थः । स्व एव मिहिन्न यदा रमेत तदेवाह । कालमाययोः पुरुपप्रकृत्योः परिस्मन् तदोभयमहं ममेति च त्यक्ता उदास्ते पूर्णरूपेणावतिष्ठते । तदुक्तम् । यया संमोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम् ॥ परोऽपि मनुतेऽनर्थ तत्कृतं वाहि । कालमाययोः पुरुपप्रकृत्योः परिस्मन् तदोभयमहं ममेति च त्यक्ता उदास्ते पूर्णरूपेणावतिष्ठते । तदुक्तम् । यया संमोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम् ॥ परोऽपि मनुतेऽनर्थ तत्कृतं वामिपद्यते ॥ अनर्थोपशमं साचाद्धक्तियोगमधोक्षजे ॥ लोकस्याजानतो विद्वांश्चके सात्वतसंहिताम् इति ॥ ३ ॥ यचोक्तम् परमेश्वरस्यापि देहसंबधाविशेपात्कथं तद्धक्त्या मोक्षः स्यादित्या-सीद्यद्वरात्पद्वमित्यादिना तत्राह । आत्मनो जीवस्य तत्त्वविश्चद्वर्थं तत्त्वज्ञानार्थं तद्धवत्यविद्या मिथ्यारूपदेहसंबंधः । ईश्वरस्य तु योगमायया चिद्धनलीलाविश्चद्वानिर्मत्वत्यापदेष्टा स्विधिष्यं द्वजनान्मोचोपपत्तिति ॥ भगवद्भजनादेव तत्त्वज्ञानमित्येतत्प्रपंचिष्यम् त्रह्मणोऽपि तत्त्वज्ञानं तत्प्रसादादेवित दर्शयतुमितिहासमाह । स इत्यादिना । परो गुरुर्भक्तिरहस्योपदेष्टा स्विधिष्यं द्वजनान्मोचोपपत्तिति ॥ भगवद्भजनादेव तत्त्वज्ञानमित्येतत्प्रपंचिष्यम् त्रह्मणोऽपि तत्त्वज्ञानं तत्प्रसादादेवित दर्शयतुमितिहासमाह । स इत्यादिना । परो गुरुर्भक्तिरहस्योपदेष्टा स्विधिष्यं

भा ॰ द्वि ः

गश्दग

पद्ममस्थाय अधिष्ठाय तस्याधिष्ठानान्वेषणाय पूर्व जले निमग्नः पराष्ट्र स्विधिष्णे स्थित्वेत्यर्थः। ऐक्षत तत्कथं स्रष्टव्यमित्यालोचितवान् तां दृशं प्रज्ञाम् । अत्र सृष्टिविषये संमतामव्यिमचारिणीम् । विधिः प्रकारः ॥५॥ सृष्टि चितयन्कदाचिद्द्रचक्षरं वचोऽम्मसि उपाशृणोत्। उपसमीपे श्रुतवान् । ते अक्षरे दर्शयति। कादयो मावसानाः स्पर्शास्तेषु यत्पोडशं तकारो यच्चैकविंशं पकारः। वचसो निर्देशार्थं तदर्थमाह । हे नृप ! निष्कचनानां त्यक्तधनानां धनं यिद्धदुः येन तपोधना इति प्रसिद्धाः । तच्च द्विर्गदितं तपतपेति लोण्मध्यमपुरुषेकवचनम् । तस्य वीष्सां सादरविधिरूपा-मशृणोदित्यर्थः ॥ ६ ॥ एवं निश्चम्य तस्य वचसो वक्तदिंदक्षया ततः प्रचितिः सन् दिशो विलोक्य पुनः स्विधिष्ण्यमास्थाय केनचित्प्रत्यचं नियुक्त इव तचात्मनो हितं विमृत्य तपिस मनो धतवानित्यर्थः ॥ ७ ॥ ततश्र स त्रह्माऽिष्ललानां तापनं प्रकाशकं तपोऽतप्यत सम कृतवान् । तपतपेत्येतस्य वचसोऽर्थे अमोधं दर्शनं यस्य । जितोऽनिल आत्मा मनश्र येन । विजितान्य-भयेद्रियाणि ज्ञानकमित्मकानि येन । तपतां तपश्चरतां मध्ये तपीयानितशयेन तपस्वी । तस्मै ब्रह्मणे स्वलोकं वैकुंठाल्यं परं श्रेष्ठम् । न यत्परं यतः परमुत्कृष्टमन्यन्नास्ति ॥८॥ तमेव लोकमनु-

जगतां परो गुरुः स्विघण्यमास्थाय सिसृक्षयैत्तत ॥ तां नाध्यगच्छद्दशमत्र संमतां प्रपञ्चनिर्माणविधिर्यया भवेत् ॥ ता सित्यन्द्वयक्षरमेकदाम्मस्युपाष्ट्रणोद्धिर्गदितं वचो विभुः ॥ स्पर्शेषु यत्पोडशमेकविंशं निष्किचनानां नृप यद्धनं विदुः ॥६॥ निशम्य यद्धकृदिदृक्षया दिशो विलोक्य तत्रान्यद्पर्यमानः ॥ स्विधिष्ण्यमास्थाय विमृश्य तिद्धतं तपस्युपादिष्ट इवादधे मनः ॥७॥ दिन्यं सहस्रान्दममोघदर्शनो जितानिलातमा विजितोभयेन्द्रियः ॥ अत्यत्यत स्माखिललोकतापनं तपस्तपीयांस्तपतां समाहितः ॥ तस्मै स्वलोकं भगवान्सभाजितः संदर्शयामास परं न यत्परम् ॥ ८ ॥ व्यपेतसंक्लेश्विमोहसाध्वसं स्वदृष्टवद्धिविंशुधैरभिष्टतम् ॥ प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्त्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः ॥९॥ न यत्र माया किमुतापरे हरेरनुत्रता यत्र सुरासुरार्विताः ॥ श्यामावदाताः शतपत्रलोचनाः पिशंगवस्ताः सुरुचः सुपेशसः ॥ १० ॥ सर्वे चतुवाईव उन्मिपन्मणिप्रवेकनिष्काभरणाः सुवर्चसः ॥ प्रवालवेद्यंमुणालवर्चसः परिस्फुरत्कुंडलमोलिमालिनः ॥ ११ ॥ आजिष्णुभिर्यः परितो विराजते लसद्विमानाविलिभिर्महात्मनाम् ॥ विद्योतमानः प्रमदोत्तमाद्युभिः सिवद्यद्ववितिभिर्यथा नमः॥१२॥ श्रीर्यत्र रूपिण्युरुगायपादयोः करोति मानं बहुधा विभूतिभिः ॥ प्रेखं श्रिता या

वर्णयित पश्चिमिः । व्यपेताः संक्लेशादयो यस्मात् । स्वदृष्टवद्धिः सत्पुण्यवद्धिः । यद्वा । स्वस्य दृष्टं दर्शनमस्ति येपाम् । आत्मविद्धिरित्यर्थः । तयोस्ताभ्यां मिश्रं सन्वं च न प्रवर्तते । किंतु शुद्धमेव सन्वम् । कालविक्रमो नाशः ॥ ९ ॥ अपरे रागलोभादयो न संतीति किंग्रु वक्तव्यम् । अनुव्रताः पार्पदाः । स्थामाश्च ते अवदाता उज्ज्वलाश्च पद्मनेत्राः पीतांवराः मुरुचोऽतिकमनीयाः सुपेशसोऽतिसुकुमाराः ॥१०॥ उन्मिपंत इव प्रभावंतो मणिप्रवेका मण्युत्तमा येषु तानि निष्कानि पदकान्याभरणानि च येपां ते सुवर्चसोऽतितेजस्विनः। प्रवालादिवद्वचों येपां ते । परितः स्फुरंति कुंडलानि मौलयो मालाश्च संति येपां ते ॥११॥ पार्पदाननुवर्ण्य पुनरपि लोकमनुवर्णयति । आजिष्णुभिर्देदीप्यमानाभिः । प्रमदोत्तमानां दिवः कांतयस्ताभिरविद्योतमानः सह विद्युद्धिर्वर्तमानः सविद्युतस्ताभिरआविलिभः तत्र विद्युत इव स्त्रियः अश्चपंक्तय इव विमानानि नभ इव लोकः ॥ १२ ॥ श्रीः संपत् । रूपिणी मृतिमतो । मानं पूजाम् । विभूतिभिनीनाविभवैः प्रेखमांदोलं श्रिता

श्रीधरी

अ० ९

11 20 11

संश्रिता कुषुमाकरो वसंतस्तस्यानुगा भ्रमरास्तैविविधं गीयमाना स्वयं तु श्रियस्य हरेः कर्म गायन्तीव भवति ॥१३॥ य एवंभूतो लोकस्तत्र तस्मिन् ॥१४॥ भृत्यानां प्रसादेऽभिमुखं हगेव आसव इव द्रष्टृणां हर्षकरी यस्य तं प्रसन्नहासमरुणलोचनं चाननं यस्य वक्षसि स्थितया च श्रिया लक्षितं अलंकृतमित्यर्थः ॥१५॥ अध्यर्हणीयं विरष्ठं सिंहासनम् । चतस्नः प्रकृतिपुरुपमहदहङ्काररूपाः पोडशएकादशेद्रियपंचमहाभृताख्याः पंचतनमात्ररूपा या शक्तयस्ताभिर्धृतम् । स्वैभेगैः स्वाभाविकैरैश्वर्यादिभिः इतस्त्र योगिष्वधुवैरागंतुकैः साधारणिरित्यर्थः। एवं सत्यपि स्व एव धामनस्वरूप एव रममाणं अत्र विवेधसम् ॥१६॥ तस्य दर्शनेन य आह्रादस्तेन परिष्ठुतं व्याप्तमांतरमन्तःकरणं यस्य । हृष्यन्ती रोगांचिता तनुर्यस्य । प्रेमभरेणाश्रूणि लोचनेषु यस्य । विश्वस्य महंस्येन पथा ज्ञानमार्गेण ॥ १७ ॥ तं ब्रह्माणं भवान् वभाषे । प्रजाविसर्गे कार्ये निजशासनार्हणं स्वनियोगार्हम् । प्रजाविसर्गे सम्रपस्थितिति वान्वयः । ईपित्स्मतेन शोचिदीितः शोभा

कुसुमाकरानुगैविंगीयमाना प्रियकर्म गायती ॥ १३ ॥ ददर्श तत्राखिलसात्वतां पतिं श्रियः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिम् ॥ सुनन्दनन्दप्रबलार्हणादिभिः स्वपार्षदमुख्यैः पिरसेवितं विभुम् ॥१८॥ भृत्यप्रसादाभिमुखं दृगासवं प्रसन्नहासारुणलोचनाननम् ॥ किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीतांवरं वक्षसि लिचतं श्रिया ॥ १५ ॥ अध्यर्हणीयासनमास्थितं परं चृतं चतुःपोडशपञ्चशक्तिभिः ॥ युक्तं भगैः स्वैरितरत्र चाप्रुवैः स्व एव धामन् रममाणमीश्वरम् ॥१६॥ तद्दर्शनाहादपिरप्तुतांतरो हृष्यत्तनुः प्रेमभराश्रुलोचनः ॥ ननाम पादांञ्जजमस्य विश्वसृग्यत्पारमहंस्येन पथाऽधिगम्यते ॥१७॥ तं प्रीयमाणं समुपस्थितं तदा प्रजाविसगें निजशासनार्हणम् ॥ वभाष ईपित्सितशोचिषा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनाः करे स्पृशन् ॥ १८ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ त्वयाऽहं तोपितः सम्यग्वेदगर्भं सिसृक्षया ॥ चिरं भृतेन तपसा दुस्तोषः कृटयोगिनाम् ॥ १९ ॥ वरं वर्य भद्रं ते वरेशं माऽभिवांश्वितम् ॥ बृह्यन् श्रेयः परिश्रामः पुंसो मदर्शनाविधः ॥ २० ॥ मनीपितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनम् ॥ यदुपश्रुत्य रहिस चकर्थं परमं तपः ॥ २१ ॥ प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वियं कर्मविमोहिते ॥ ततो मे हृदयं साचादात्माऽहं तपसोऽनघ ॥ २२ ॥ सृजामि तपसेवेदं प्रसामि तपसा पुनः ॥ विभिन्ते तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः ॥ २३ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ भगवान् सर्वभृतानामध्यच्चोऽवस्थितो ग्रहाम् ॥ वेद ह्यप्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम् ॥२४॥ तथापि

यस्यास्तया गिरा ॥१८॥ सिसृक्षया हेतुना चिरं संभृतेन तपसाऽहं सम्यक् तोपितः । दुस्तोपस्तोपयितुमशक्यः ॥१९॥ मा इति माम् । श्रेयसां फलानां परिश्रामः परिश्रमः साधनप्रयासः मम दर्शनमविधर्यस्य स तथा । अतोऽधिकं तु पुनः फलं नास्तीत्यर्थः ॥२०॥ एतच्च मत्कृपयेव त्वया प्राप्तमित्याह । मनीपितिमच्छा । तुभ्यमिदं दातच्यिमिति या ममेच्छा तस्यानुभावोऽयम् । कोऽसौ तमाह । मम लोकस्यावलोकनं यत् न चेदं मयेव तपोबलेन प्राप्तमिति स्वातंत्र्यं मन्यस्व । तत्प्रवृत्तेरिप मत्कृतत्वादित्याह । रहिस तपतपेति यहच उपश्रुत्य परमं तपश्चकर्थ कृतवानिस ॥२१॥ वद्यि त्वां प्रति मयेवादिष्टमुपदिष्टम् । कदा तत्र तदा सृष्ट्यारम्भे त्विय कर्मणि कार्येऽथें विमोहिते सित । किंच तपो नाम ममेव शक्तिरित्याह । तपो मे हृद्यमंतरङ्गा शक्तिः । आत्मा स्वरूपम् । यस्य ज्ञानमयं तप इति श्रुतेः ॥२२॥ प्रसामि संहरामि विभिमे पालयामि वीर्य शक्तिः ॥२३॥ अध्यक्षोऽधिष्ठाता गुहां गुहायां बुद्धाववस्थितः सन्यद्यपि वेद तथापीत्युत्तरेणान्वयः ॥ २४ ॥

नाथमानस्य याचमानस्य उपतप्यमानस्येति वा । हे नाथ ! नाथय आशंसय प्रयच्छ । नाथितं याचितम्। नाथनाधृयाच्ञोपतापैश्वर्याशीःषु । नाथितमेवाह।परं स्वस्ममवरं स्थूलं च ते रूपं यथा जानीयाम् ॥२५॥ यथा च त्वं क्रीडिस तिद्वपयां मनीयां मिय घेहीत्युत्तरेणान्वयः । नानाशक्त्युपद्दंन्हितं विश्वं विख्यन्त संहरन् सृजन् विश्वत्पालयन् आत्मना स्वयमेवात्मानं ब्रह्मादिरूपं गृह्ण- न्नजुगृह्णन् क्रीडिसि ॥२६॥ ऊर्णु ते तंतुभिरात्मानमाच्छादयित ॥२०॥ तिर्वे सृष्टेरुद्विग्न एव तत्त्वज्ञानं प्रार्थयसे नेत्याह । भगवता त्वया शिक्षितमनुशिष्टमतंद्वितोऽनलसः सन् करिष्यामि । तिर्दे किमनेन तत्त्वज्ञानेन तत्राह । यस्मादेवंभूतात्त्वानुग्रहात्प्रजासर्गमीहमानः कुर्वन्यदंकारादिभिर्वद्धो न भवेयमिति ॥२८॥ अवश्यं च मदो भविता । स तु कंचित्कालं माभूदिति प्रार्थयते । यावदिति । भो ईश ! ते त्वया लौकिकस्य सख्युः सखेवाहं कृतः करस्पर्शनादिना ममत्वेन संमानितः सन् प्रजासर्गरूपे तव परिकर्मणि सेवायां स्थितोऽविक्कवो च्याकुल एव । यावज्ञनं विभजाम्युत्त-ममध्यमादिमेदेन सृजामि तावच्वत्संमाननादहमप्यजः स्वतंत्र इति मानिनो मे समुन्नद्ध उत्कटो मदो माभूत् । यहा । मदो मा समुन्नद्धतां मा समुन्नद्धतां स्थां तत्राह । यावानिति । यावान् शास्त्रोत्थम् । विज्ञानमनुभवः । रहस्यं भक्तिः । सुगोप्यमपि वच्यामीत्यादिनिर्देशात् तस्यां साधनस् ॥३०॥ ननु त्वदर्शनेऽप्यसमर्थोऽहं कथं ज्ञानाधिकारी स्यां तत्राह । यावानिति । यावान्

नाथमानस्य नाथ नाथय नाथितम् ॥ परावरे यथा रूपे जानीयां ते त्वरूपिणः ॥ २५ ॥ यथाऽऽत्मयायायोगेन नानाशक्त्युपबृहितम् ॥ विद्धंपन् विस्जन् गृह्णन् विश्वदात्मानमात्मना ॥ २६ ॥ क्रीडस्यमोघसंकल्प ऊर्णनाभिर्यथोणु ते ॥ तथा तिद्धपयां घेहि मनीपां मिय माधव ॥ २७ ॥ भग-विच्छितित्महं करवाणि हातंद्वितः ॥ नेहमानः प्रजासर्गं बद्धचेयं यदनुष्रहात् ॥ २८ ॥ यावत्सखा सख्युरिवेश ते कृतः प्रजाविसर्गे विभजामि भो जनम् ॥ अविक्कवस्ते परिकर्मणि स्थितो मा मे समुद्धद्मदोऽजमानिनः ॥ २९ ॥ श्रीभगवानुवान ॥ ज्ञानं परमगुद्धं मे यद्विज्ञानसमन्वितम् ॥ सरहस्यं तदंगं च गृहाण गदितं मया ॥ ३० ॥ यावानहं यथाभावो यद्रपगुणकर्मकः ॥ तथैव तत्त्विज्ञानमस्तु ते मदनुष्रहात् ॥ ३१ ॥ अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदपत्परम् ॥ पश्चादहं यदेतच योऽविशाष्ट्येत सोऽस्स्यहम् ॥ ३२ ॥ ऋतेऽर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मिनि ॥ तद्विद्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तमः ॥ ३३ ॥ तथा महांति भूतानि भूतेष्चावचेष्वनु ॥ प्रविद्यान्यप्रविद्यानि तथा तेषु न तेष्वहम् ॥ ३८ ॥ एतावदेव

स्वरूपतः यथाभावो याद्यक्षत्तावान् । यानि रूपाणि गुणाः कर्माणि च यस्य ।।३१।। एतदेव सम्यगुपदिशन् यावानित्यस्यार्थं स्फुटयति । अहमेवाग्रे सृष्टेः पूर्वमासम् । स्थितो नान्यत्किचित्। यत् सत्स्थु-लमसत्स्त्रमं परं तयोः कारणं प्रधानम् । तस्याण्यंतर्भुखतया तदा मय्येव लीनत्वात् अहं च तदा आसमेव केवलं न चान्यद्करवम् । पश्चात्सृष्टिरनंतरमप्यहमेवास्मि यदेतद्विश्वं तद्प्यहमस्मि । प्रलये योऽविश्वं तसोऽप्यहमेव । अनेन चानाचनंतत्वाद्वितीयत्वाच परिपूर्णोऽहिमित्युक्तं भवति ॥३२॥ यथात्ममायायोगेनेत्यनेन मायाया अति पृष्टत्वाद्वच्यमाणोपयोगित्वाच मायां निरूपयित । ऋतेऽर्थं विनापि वास्तवमथम् । यद्यतः क्षिमप्यनिक्तसात्मन्यधिष्ठाने प्रतीयेत । तदिप च न प्रतीयेत तदात्मनो सम मायां विद्यात् । यथा आभासो द्विचंद्रादिरित्यर्थं विना प्रतीतौ दृष्टांतः । यथा तम इति । सतोऽप्रतीतौ तमो राहुर्यथा ग्रहमंडले स्थितोऽपि न दृश्यते तथा ॥ ३३ ॥ यथा भाव इत्येतत्स्पष्टयित । यथा महाभूतानि मौतिकेष्वनु सृष्टरनंतरं प्रविष्टानि तेपूपलभ्यमानत्वात् अप्रविष्टानि च प्रागेव कारणतया तेषु विद्यमानत्वात् । तथा तेषु भूतभौतिकेषु अहं न च तेष्वहम् । एवंभूता मम सत्तेत्यर्थः ॥ ३४ ॥ साधनमाह । आत्मनस्तत्विज्ञासुना एतावत्त्वमेव

श्रीधरी

2T 0

जिज्ञास्यं विचार्यम् । तदेवाह । अन्वयः कार्येषु कारणत्वेनानुष्टृत्तिः । कारणावस्थायां च तेम्यो व्यतिरेकः तथा जाग्रदाद्यवस्थासु तत्तत्साचितयान्वयः । व्यतिरेकश्च समाध्यादौ एवमन्वयव्यतिरेकाम्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा च तदेवात्मेति ॥ ३५ ॥ यत्प्रार्थितं नेहमानः प्रजासर्गमिति तत्प्रसादीकरोति । एतन्मतं सम्यगनुतिष्ठ । समाधिना चित्तैकाग्रयेण कल्पेषु ये विकल्पा विविधाः सृष्ट्यस्तेषु विमोहं कर्तृत्वाभिनिवेशं न यास्यतीति ॥ ३६ ॥ एवं संप्रदिश्योपदिश्य । जनानां परमेष्ठिनं परमे आधिपत्ये स्थितं ब्रह्माणम् । आत्मनस्तद्व्यं न्यरुणदंतिहितवान् ॥ ३७ ॥ अंतहित इन्द्रियार्थः प्रत्यक्षरूपं येन तम्मे । यद्धांजितः सन् ॥ ३८ ॥ तद्नंतरं पूर्वोक्तो ब्रह्मनारदसंवादः प्रवृत्त इत्याह । प्रजापतिरिति पंचिमः । प्रजानां भद्रमन्विच्छन् विमुशन् सैव स्वार्थे काम्या स्वप्रयोजनेच्छा तथा यमनियमानन्वतिष्ठत् ॥ ३९ ॥ रिक्थादानां पुत्राणां मध्ये प्रियतमस्तं पितरं सेवमानः शीलादिना परितोषयामासेत्युत्तरेणान्वयः ॥ ४० ॥ किमिच्छन् विष्णो-

जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनाऽऽत्मनः ॥ अन्वयव्यितरेकाभ्यां यत्स्यात्सर्वत्र सर्वदा ॥ ३५ ॥ एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना ॥ भवान्कल्पविकल्पेषु न विमुद्धाति किहँचित् ॥ ३६ ॥ श्रीशुक उदाच ॥ संप्रदिश्यैवमजनो जनानां परमेष्ठिनम् ॥ पश्यतस्तस्य तद्रूपमात्मनो न्यरुणद्धरिः ॥ ३७ ॥ अंतिहँतेन्द्रियार्थाय हरये विहितांजितः ॥ सर्वभूतमयो विश्वं ससर्जेदं स पूर्ववत् ॥ ३८ ॥ प्रजापितर्धर्मपितरेकदा नियमान् यमान् ॥ भद्रं प्रजानामनिवन्द्वज्ञातिष्ठत्स्वार्थकाम्यया ॥ ३९ ॥ तं नारदः प्रियतमो रिक्थादानामनुत्रतः ॥ शुश्रूषमाणः शीलेन प्रश्रयेण दमेन च ॥ ४० ॥ मायां विविद्यान् विष्णोमियशस्य महामुनिः ॥ महाभागवतो राजन् पितरं पर्यतोषयत् ॥ ४१ ॥ तुष्टं निशाम्य पितरं लोकानां प्रितामहम् ॥ देविष्टं परिप्रवन्द्व भवान् यन्माऽनुपृच्छित ॥ ४२ ॥ तस्मा इदं भागवतं पुराणं दशलक्षणम् ॥ प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भृतकृत् ॥ ४३ ॥ नारदः प्राह मुनये सरस्वत्यास्तटे नृष ॥ ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामिततेजसे ॥४४॥ यदुताहं त्वया पृष्टो वैराजात् पुरुषादिदम् ॥ यथासीत्तदुपाख्यास्ये प्रशानन्यांश्र कृतस्नशः ॥ ४५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कंधे नवमोध्यायः ॥९॥ श्रीशुक उवाच ॥ अत्र सर्गो विसर्गश्र स्थानं पोषणमृतयः ॥ मन्वतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः ॥१॥ दशमस्य विश्वद्धवर्थं नवानामिह लक्षणम् ॥ वर्णयंति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चांजसा

र्मायां विविदिषन् ॥ ४१ ॥ निशाम्य दृष्टा ज्ञात्वेत्यर्थः । मा माम् ॥ ४२ ॥ मगवता चतुःश्लोक्या संचेपेण प्रोक्तं विस्तरेण प्राह् । दश लक्षणीया अर्था विद्यन्ते यस्मिस्तत् ॥ ४३ ॥ तत्संप्रदायतो भागवतं मया ज्ञातमित्याशयेनाह । नारद इति ॥ ४४ ॥ भागवतव्याख्यानेनैव त्वत्प्रश्लानाष्ट्रचरं दास्यामीत्याह । यदुतेति । पुरुषावयवैलोंकाः सपालाः पूर्वकिलिया इत्यादिना वैराजात्पुरुषादिदं विश्वं कथमासीदिति यदहं त्वया पृथ्टस्तद्यथावदुषाख्यास्यामि । शृण्विति ॥४५॥ इति द्वितीये टीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ ततो भागवतव्याख्याद्यादेव दश्मे स्फुटम् ॥ राजप्रश्लोत्तरं वक्तुमारेमे वादरायणिः ॥ १ ॥ दशल्वाणं प्राणं प्राहेत्युक्तं तानि दश लक्षणानि दर्शयति । अत्रेति । मन्वंतराणि ईशानुकथाश्रेति द्वंदः । सर्गादयोऽत्र दशार्था लक्षणं स्वरूपम् । एकस्यैव प्राधान्यान्नायं दोष इत्यर्थः । नन्वत्र नैवं

112611

प्रतीयतेऽत आह । श्रुतेन श्रुत्येव स्तुत्यादिस्थानेष्वंजसा साक्षाद्वर्णयंति । अर्थेन तात्पर्यवृत्त्या च तत्तदाख्यानेषु ॥ २ ॥ सर्गादीनां प्रत्येकं लक्षणमाह । भृतान्याकाशादीनि मात्राणि च शब्दादीनि इंद्रियाणि च धीशब्देन महदहंकारौ गुणानां वैपम्यात्परिणामाद्वक्षणः परमेश्वरात्कर्तुर्भृतादीनां यद्विराङ्क्ष्णेण स्वरूपतश्च जन्म स सर्गः । विसर्गमाह । पुरुषो वैराजस्तत्कृतः पौरुपश्चराचरसगों विसर्ग इत्यर्थः ॥३॥ वैकुंठस्य भगवतो विजयः सृष्टानां तत्तन्मर्यादापालनेनोत्कर्षः । स्थितिः स्थानम् । स्वभक्ते तस्यानुग्रहः पोषणम् । तद्नुग्रहीतानां सतां मन्वंतराधिपतीनां धर्मः सद्धर्मः कर्मणां वासनाः । वेञ् तंतुसंताने । ऊयंते कर्माभः संतन्यंत इत्यृत्यः । यहा । बृद्धचर्थात्संश्लेपार्थाद्वाऽव्यत्येवितिर्वं कृपम् । ऊयंते कर्माभर्वा द्वति वा कत्य इत्यर्थः ॥ ४ ॥ हरेरवतारानुवर्तिनां च सत्कथा ईशानुकथाः प्रोक्ता इत्यर्थः ॥ ५ ॥ निरोधमाह । अस्यात्मनो जीवस्य हरेयोगनिद्रामनु पश्चाच्छक्तिभिश्चोपाधिभिः सह श्वयनं लयो निरोधः । अन्यथाकृपमविद्याध्यस्तं कर्तत्वादि हित्वा स्वरूपेण ब्रह्मतया व्यवस्थितिर्प्रक्तिः ॥६॥ आभासः सृष्टिः निरोधो लयश्च यतो भवत्यध्यवसीयते प्रकाशते च स परं ब्रह्मति परमात्मेति प्रसिद्धः आश्रयः कथ्यते ॥७॥ आश्रयस्वरूपमपरोक्षानुभावेन स्पष्टं दर्शयितुमध्यात्मादिविभागमाह । योऽयमाध्यात्मकः प्रकृतश्चिरादिकरणाभिमानी द्वष्टा जीवः स एवाधिदैवि-

॥ २ ॥ भूतमात्रेन्द्रियधियां जन्म सर्ग उदाहृतः ॥ त्रह्मणो गुणवैषम्याद्विसर्गः पौरुषः स्मृतः ॥ ३ ॥ स्थितिर्वेकुंठविजयः पोषणं तदनुत्रहः ॥ मन्वंतराणि सद्धर्म ऊतयः कर्मवासनाः ॥४॥ अवतारानुचरितं हरेश्चास्यानुवर्तिनाम् ॥ पुंसामीशक्याः प्रोक्ता नानोख्यानोपवृहिताः ॥ ५ ॥ निरोधोऽस्यानुशयनमात्मनः सह शक्तिभिः ॥ मुक्तिं हित्वाऽन्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः ॥ ६ ॥ आभासश्च निरोधश्च यत्रश्चाध्यवसीयते ॥ स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्दचते ॥ ७ ॥ योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवाधिदैविकः ॥ यस्तत्रोभयविच्छेदः पुरुषो ह्याधिभौतिकः ॥ ८॥ एकमेकत्तराभावे यदा नोपलभामहे ॥ त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः ॥ ९ ॥ पुरुषोऽण्डं विनिर्भिद्य यदासौ स विनिर्मतः ॥ अत्मनोऽयनमिन्वच्छन्नपोऽसाक्षीच्छिचः श्विः श्वाः ॥ १० ॥ तास्ववात्सीत्स्वसृष्टासु सहस्रपरिवत्सरान् ॥ तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्ववाः ॥ ११ ॥ द्रव्यं

कश्चतुराद्यधिष्ठाता सूर्यादिः तत्रैकस्मिन्नेवोभयो द्विरूपो विच्छेदो यस्मात्स आधिभौतिकश्च हुर्गोलकाद्युपलिश्चतो द्वर्यो देहः पुरुष इति । पुरुपस्य जीवस्योपाधिः । स वा एप पुरुपोऽन्नरसमय इत्यादिश्चतेः ॥ ८ ॥ एकमेकतराभाव इत्येतेपामन्योन्यसापेक्षसिद्धित्वे नानात्मत्वं दर्शयति । तथाहि । दृश्यं विना तत्प्रतीत्यनुभेयं करणं न सिद्ध्यित नापि द्रष्टा । न च तदिना कारणप्रश्व-त्यनुभेयस्तद्धिष्ठाता सूर्यादिः । न च तं विना करणं प्रवर्तते । न तदिना दृश्यमित्येवमेकतरस्याभावे एकं नोपलभामहे । तत्र तदातित्रतयमालोचनात्मकेन प्रत्ययेन यो वेद साक्षितया पश्यिति । स परमात्मा आश्रयः । तेपामिष परस्परमाश्रयत्वमस्त्येवेति तद्वचवन्छेद्वार्थं विशेषणम् । स्वाश्रयोऽनन्याश्रयः स चासावन्येपामाश्रयक्चेति । तथा च भगवान् वन्त्यति । द्रग्रपमाकं वपुरत्र रंश्चे परस्परं सिद्ध्यिति यः स्वतः से ॥ आत्मा यदेपामपरो य आद्यः स्वयानुभृत्याखिलसिद्धिसिद्धिरिति ॥ एतेनैव व्यभिचारित्वाचेषां मायामयत्वमप्युक्तम् । अतएव । पुरुपावयवैलोकाः सपालाः पूर्वकिन्यताः ॥ लोकरमुष्यावयवाः सपालेः इत्यनेवोक्तो विरोधोऽपि परिहृतः ॥ ९ ॥ जक्तमे वाध्यात्मादिविभागं प्रपंचयन् । यदुताहं त्वया पृष्टो वैराजात्पुरुपादिदम् । यथासीत्तदुपाख्यास्य इति यत्प्रित्वातं तदुत्पित्तिभकारमाह । पुरुप इत्यादिना । पुरुपो वैराजोऽण्डं विनिभिद्य पृथक्षुत्तत्य विनिर्भतः पृथक् स्थित इत्यर्थः । अयनं स्थानमन्विच्छन् विप्रशन् यतः श्चिनः स्वयमतः

श्रीधरी

अ० १०

शुचीः शुद्धा अपो गर्भोदकसंज्ञा असाक्षीत्ससर्ज ॥१०॥ अप्सु वासं नारायणनामनिरुक्त्या स्पष्टयित । तेन अप्सु वासेन यद्यस्मात् पुरुपो नरस्तस्मादुद्धवो यासां ता नारा आपोऽयनमस्येति नारायण इत्यर्थः । तदुक्तम् । आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरस्नवः ॥ अयनं तस्य ताः पूर्वं तेन नारायणः स्मृत इति ॥ ११ ॥ तस्य प्रभावमाह । द्रव्यसुपादानम् । कर्मादीनि निमित्तानि जीवो भोक्ता यस्यानुग्रहात्संति कार्यक्षमा भवंतीत्यर्थः ॥ १२ ॥ योग एव तन्यं शय्या तस्मात् वीर्यं गर्भक्षपं देहं हिरण्मयमिव प्रकाशवहुलम् ॥१३॥ तस्येव प्रपंचः । यथेत्यादिना ॥ १४ ॥ अंतःशरीरे य आकाशस्तस्मात्क्रियाशक्त्या तत्र विविधं चेष्टमानस्य सत ओज इंद्रियशक्तिः सहो मनःशक्तिर्वलं देहशक्तिः । ततः शक्त्यात्मकात्सन्माद्भाव्याणः स्वाख्यो महान् सुख्यः असः प्राणः सर्वेपाम् ॥ १५ ॥ महत्त्वं दर्शयित । प्राण इन्द्रियाणि यं प्राणंतं चेष्टां कुर्वतमनु प्रथात् प्राणंति चेष्टां कुर्वन्ति । अपानंतं चेष्टां त्यजंतमनु अपानंति चेष्टां

कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च ॥ यदनुग्रहतः संति न संति यदुपेक्षया ॥ १२ ॥ एको नानात्वमन्विञ्छन् योगतत्पात्समुत्थितः ॥ वीर्य हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजित्तिश्चा ॥ १३ ॥ अधिदैवमथाध्यात्ममिधभूतिमिति प्रभुः ॥ यथैकं पौरुषं वीर्यं त्रिधाऽभिद्यत तन्छृणु ॥ १४ ॥ अंतः शरीर आकाशात्पुरुपस्य विचेष्टतः ॥ ओजः सहो वलं जज्ञे ततः प्राणो महानसुः ॥१५॥ अनुप्राणंति यं प्राणाः प्राणंतं सर्वजन्तुषु ॥ अपानन्त-मपानंति नरदेविभवानुगाः ॥ १६ ॥ प्राणेन चिपता चुतृङंतरा जायते प्रभोः ॥ पिपासतो जच्चतश्च प्राङ्भुखं निरिभद्यत ॥१७॥ सुखतस्तालु निर्भिन्नं जिह्वा तत्रोपआयते ॥ ततो नानारसो जज्ञे जिह्वया योऽधिगम्यते ॥ १८ ॥ विवचोर्मुखतो भूम्नो विह्वर्गम्वयाहतं तयोः ॥ जले वे तस्य सुचिरं निरोधः समजायत ॥१९॥ नासिके निरिभद्येतां दोध्यति नभस्वति ॥ तत्र वायुर्गंधवहो घ्राणो निस जिष्टचतः ॥ २० ॥ यदात्मिन निरालोकमात्मानं च दिहच्चतः ॥ निर्भिन्ने ह्यक्षिणी तस्य ज्योतिश्चन्नुर्गुणग्रहः ॥ २१ ॥ बोध्यमानस्य ऋषिभिरात्मनस्तिज्ञुष्टक्षतः ॥ कर्णो च निर्मा

त्यजंति । राजानमनु भृत्या इव ॥१६॥ श्विपता चालयता निमित्तेन चुन्डादिकं प्रमोरिति विराङ्जीवामेदेनोपासनार्थमुक्तं आजायतेस्म । ततो जश्चतः मश्चयितुमिच्छत इत्यर्थः । प्राक् प्रथमं निरिमद्यत विभक्तमभूत् ॥ १७ ॥ ताल्विधष्ठानं जिह्वेन्द्रियं नानारसो विषयः वरुणश्च देवता ज्ञातच्या । एवं सर्वत्राधिष्ठानमिद्रियं देवता विषय इत्येतचतुष्टयमनुक्तमप्यूद्यम् ॥ १८ ॥ विवक्षोन्वतिम्चछोः मुखत एव विह्वेवता वाक् इंद्रियं च्याहृतं भाषणम् । तयोरितद्यदेवताधीनत्वं कर्मणो दर्शयति ॥ १९ ॥ नभस्त्रति प्राणवायौ दोध्यित दोध्यमानेऽत्यंतं प्रचलित सिति तत्र च नासिकायां वायुर्देवता । गंधं वहतीति तथा । अनेन गंधो विषयो दर्शितः । प्राण इन्द्रियं जिष्ठश्वतः गन्धं गृहीतुमिच्छतः ॥२०॥ निरालोकं प्रकाशशून्यमासीदिति शेषः । निर्मचिकमिति-वद्यययीभावः । तदा आत्मानं देहं चकारादन्यच वस्तु दिद्यक्तः अविणी स्थानम् । ज्योतिरादित्यो देवता चक्षुरिद्रियम् । ततो गुणस्य रूपस्य ग्रहो ग्रहणम् । अनेन रूपं विषयो दिशितः

भा०द्वि॰

h29H

॥२१॥ ऋषिभिवें दैवेंध्यमानस्य तदात्मनः प्रवोधनं गृहीतुमिच्छतः । ततो गुणग्रहः शब्दस्य ग्रहणम् ॥ २२॥ मृदुत्वं च काठिन्यं च लघुत्वं च गुरुत्वं च आ उष्णत्वमीपदुष्णत्वं च शीततां चेत्यर्थः । यद्यपुष्णत्वमपीद्रियविषय एव तथापि तस्य जिघ्क्षाभावादोष्णत्वमित्युक्तम् । गुर्बुष्णोति पाठे यणादेशक्ष्वांदसः । वस्तुन एतान् धर्मान् जिध्क्षतस्त्वङ् निभिन्ना । त्विगिद्रियाधिष्ठानं चर्म-जातमित्यर्थः । तस्यां रोमाणीद्रियं महीरुहाश्च देवता जाताः । वस्तुनि हस्तेनातोलिते लघुत्वगुरुत्वयोर्ज्ञानात्त्योरपि त्विगिद्रियविषयत्विमिति पौराणिकाः ।तत्र त्वच्यंतर्विष्टश्चवातो वृत आवृत्य स्थितः । कर्तिरि निष्ठा । कथंभूतः ।त्वचा लब्धो गुणः स्पशों येन । अथमर्थः । त्विगिद्रियमेव विहः कंड्रतिसहितं स्पर्शं गुहुँल्लोमशब्देनोच्यते । तत्र महीरुहाणां देवत्वम् । अंतर्विष्टिश्च स्पर्शं गृह्धन्तदेव त्वक्शब्देनोच्यते । तत्र वति । तथा च तृतीये वच्यति । त्वचमस्य विनिर्भिन्नां विविश्चिष्ठिष्ण्यमोपधीः ॥ अंशेन लोमिभः कंड्रं यैरसौ प्रतिपद्यते ॥ निभिन्नान्यस्य चर्माणि लोकपालोऽनिलोऽविशत् ॥ प्राणेनांशेन संस्पर्शं येनासौ प्रतिपद्यते इति । तत्र चर्माणीति चर्मोपलिद्यतः । प्राणेनांशेनेति प्राणवायुच्याप्तेन त्विगिद्रियेणेत्यर्थः । वहुचश्रुतौ त्वेक एवांशो निर्दिष्टः । त्वङ् निरिभद्यत त्वचो लोमानि

भिद्येतां दिशं श्रोत्रं गुणब्रहः ॥ २२ ॥ वस्तुनो मृदुकाठिन्यलघुगुर्वोष्णशीतताम् ॥ जिद्यक्षतस्त्वङ् निर्भिन्ना तस्यां रोमा महीरुहाः ॥ तत्र चांतर्व- हिर्वातस्त्वचा लच्धगुणो वृतः ॥२३॥ हस्तौ रुरुहतुस्तस्य नानाकर्मचिकीर्षया ॥ तयोस्तु बलिमद्रश्च आदानमुभयाश्रयम् ॥२४॥ गतिं जिगीषतः पादौ रुरुहाते अभिकामिकाम् ॥ पद्भचां यज्ञः स्वयं हन्यं कर्मिः क्रियते नृभिः ॥२५॥ निर्भिद्यत शिश्नो वै प्रजानंदामृतार्थिनः ॥ उपस्थ आसी-त्कामानां प्रियं तदुभयाश्रयम् ॥ २६ ॥ उत्सिसृक्षोर्धातुमलं निर्भिद्यत वै गुदम् ॥ ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयः ॥ २७ ॥ आसिसृष्सोः पुरः पुर्या नाभिद्वारमपानतः ॥ तत्रापानस्ततो मृत्युः पृथक्त्वमुभयाश्रयम् ॥ २८ ॥ आदित्सोरन्नपानानामासन्कुन्दयंत्रनाडयः ॥ नद्यः समुद्राश्च

लोमस्य औपधिवनस्पतय इति ॥२३॥रुरुहतुर्निभिन्नौ वलमिद्रियं इंद्रो देवता तदुभयाश्रयमादानं कर्म ॥२४॥ अभिकामिकामभीष्टां विहितमित्यर्थः। पद्भचां सह यज्ञो विष्णुरेव स्वयं तद्धिष्ठात्ररूषण स्थितः। कर्मभिरिति गत्याख्या कर्मशक्तिरिद्रियमुक्तम्। हन्यं क्रियत इति गतिप्राप्यं यज्ञार्थं द्रन्यं विषय इत्युक्तम्। नृभिरिति न्यष्टिजीवेष्वपीयमेव रीतिरिति दर्शयन्तराधिकारित्वं यज्ञादीनां दर्शयति ॥ २५ ॥ प्रजा अपत्यमानंदो रितमृतं स्वर्गादि तद्धिनः। शिश्लोऽधिष्ठानमुपस्थ इंद्रियं प्रजापतिश्रासीदिति ज्ञेयम् तदुभयाश्रयं कामानां संबंधि प्रियं सुखम् ॥२६॥ धातुमलं भ्रकान्वादीनामसारांशं त्यक्तुमिन्छोः गुद्रपायुमित्रोत्सर्गा अधिष्टानेन्द्रियदेवताविषयाः ॥२०॥ पुर्या देहात्तुरो देहान्तराण्यासिस्युप्तोः सर्वतो गन्तुमिन्छोः नाभिद्वारं निरिमद्वतेत्यनुपंगः। अपानतोऽपगन्छतः पृथक्तवं मरणम् । नाभ्यादीन्यधिष्ठानादीनि । नाभ्यां हि प्राणापानयोर्वधिविश्लेषे मृत्युरिति प्रसिद्धम् ॥२८॥ अन्नपानानामादित्सोः संग्रहेन्छोः कुक्षिश्रांत्राणि च नाङ्यश्रासन्। तत्र कुक्षिर्विनि अत्राण्यन्तसंग्रहे करणमिद्रियस्थानीयं नाङ्यस्तु पानसंग्रहे तयोर्नाङ्यंत्रवर्गयोः क्रमेण नद्यः समुद्राश्च देवते तुष्टिरुद्रसर्गणं पुष्टिस्तु रसपरिणामतः स्थौन्यं तदाश्रये तद्वभयनिमित्ते तत्रान्नसंग्रन

श्रीधरी

370 %

में ।।१९॥

हेच्छोः कुच्यंत्रसमुद्रतुष्टय इति चतुष्टयम्। पेयसंग्रहेच्छोः कुक्षिनाडीनदीपुष्टय इति विवेकः ॥२९॥ निद्धियासोर्नितरां चित्रयितुमिच्छोः कामोऽभिलापः हृदयमनश्रंद्रसंकल्पा अधिष्ठानादयः॥३०॥ तदेवमधिदैवादिभेदं विभज्योक्त्वा तदंशभूतानां धात्वादीनां स्वरूपमाह। त्विगिति द्वाभ्याम्। त्वक् स्थूलं चर्म तदुपिर स्थितं स्चमं त्वगादयोऽस्थ्यंता द्वेद्वैकवद्भावेन निर्दिष्टाः सप्त ये धातवस्ते भूम्यप्तेजोमयाः। तेषां च पांचभौतिकत्वेऽपि वाच्वाकाशयोराहारादिरूपेण संवर्धकत्वाभावादेवसुक्तम्॥३१॥ गुणात्मकानि गुणेषु शब्दादिष्वात्मा येषाम्। विषयाभिमुखस्वभावानीत्यर्थः।गुणाः शब्दादयः। भूतादिरहंकारस्ततः प्रकर्पेण भवंतीति तथा अहंकारकल्पितशोभनस्वभावाः। नसु वस्तुतस्तथेत्यर्थः। अत्र हेतुः। यतो मन एव सर्वविकाराणामात्मा स्वरूपम्। बुद्धिस्तु तथाभृतार्थविज्ञान-रूपिणी नतु परमार्थग्राहिणीति वैराग्यार्थमुक्तम्। अनेनैव बुद्धिमनसोः स्वरूपं चोक्तम् ॥ ३२ ॥ उपसंहरति। एतदिति प्रकृत्या सहाष्टभिः ॥ ३३ ॥ स्थूलमुक्त्वा स्चमं समष्टिलिंगशरीरमाह।

तयोस्तुष्टिः पुष्टिस्तदाश्रये ॥ २९ ॥ निदिष्यासोरात्ममायां हृदयं निरिभद्यत ॥ ततो मनस्ततश्रंद्रः संकल्पः काम एव च ॥ ३० ॥ त्वक्चर्ममांसरु- घिरमेदोमञ्जा>िस्थिधातवः ॥ भूम्यसेजोमयाः सप्त प्राणो व्योमांचुवायुभिः ॥ ३१ ॥ गुणात्मकानींद्रियाणि भूतादिप्रभवा गुणाः ॥ मनः सर्वविका- रात्मा बुद्धिविज्ञानरूपिणी ॥ ३२ ॥ एतद्भगवतो रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया ॥ मह्यादिभिश्रावरणैरष्टिभर्बिहरावृत्तम् ॥ ३३ ॥ अतः परं सूक्ष्मत- ममन्यक्तं निर्विशेषणम् ॥ अनादिमध्यनिधनं नित्यं वाह्मनसः परम् ॥ ३४ ॥ अमुनी भगवद्रूषे मया ते अनुवर्णिते ॥ उमे अपि न गृह्णंति माया- सृष्टे विपश्चितः ॥ ३५ ॥ स वाच्यवाचकत्या भगवान्त्रह्यरूपधृक् ॥ नामरूपिक्रया धत्ते सकर्माकर्मकः परः ॥ ३६ ॥ प्रजापतीन्मनून्देवानृषीन्पित्रणान्पथक् ॥ सिद्धचारणगंधर्वान्विद्याधासुरगृह्यकान् ॥ ३७ ॥ कित्रराप्सरसो नागान्सपीनिकपुरुपोरगान् ॥ मातृ रचःपिशावांश्च प्रेतभूतिव- नायकान् ॥ ३८ ॥ कृष्मांडोन्मादवेतालान्यातुधानान्त्रहानिप ॥ खगानमृगान्पशून्वृत्वान्गिरीत्रृप सरीसृपान् ॥ ३९ ॥ द्विविधाश्चतुर्विधा येऽन्ये

अतः परमस्य कारणभृतं स्वन्मनितियं यतोऽव्यक्तम्। तत्कुतः। यतो निविशेषणं अनादिमध्यनिधनमुत्पत्तिस्थितिलयशून्यं नित्यम्। सदैकरूपं अपक्षयादिशुन्यमित्यर्थः। अतएव वाक् च मनश्रेति इद्येष्यं तस्मात् परम् ॥३४॥ उपासनार्थं मगवत्यारोपितं रूपद्वयमपवदित । अम्रुनी इति । न गृह्णंति वस्तुतो नांगीकुर्वन्ति यतो मायासुष्टे ॥३५॥ यद्वप्गुणकर्मक इति यदुक्तं भगवता ब्रह्माणं प्रति तत्त्रपंथितुं ब्रह्मादिरूपाणि तत्कर्माणि चाह । स इत्यादिना इत्थंभावेनेत्यतः प्राक्तनेन ग्रंथेन । स भगवान् ब्रह्मरूपपृक् सन् वाच्यवाचकतया नामानि वाच्यतया रूपाणि क्रियाश्र धत्ते सुजतीत्यर्थः । मायया सकर्मा सच्यापारः सन् वस्तुतस्त्वकर्मकः ॥ ३६ ॥ एतत्प्रपश्चयित प्रजापतीनिति सार्थेस्त्रिभिः । द्वितीयांवानां धत्त इत्यनेनान्वयः । तत्र प्रजापत्यादीनि नामानि तत्तद्वाच्यानि रूपाणि तत्तत्कर्माणि च झेयानि पृथक् वत्तद्वांतरभेदेन ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ गिरीनित्यस्थानंतरं नृपेति संबोधनम् ॥ ३९ ॥ दिविधाः स्थावरजंगमरूपेण । चतुर्विधाः जरायुजांड-

भा 🌣 द्वि 🌣

112011

जस्वेदजोद्भिष्कजरूपेण । जलस्थलनभांस्योकांसि येपां तानपि धत्त इति पूर्वेणान्ययः । यच राज्ञा पृष्टं यावत्यः कर्मगतयो यादशीद्भिजसत्तम इति । तस्यापि प्रसंगादनेनैवोत्तरमाह । कुशला उत्तमाः । अकुशला नीचाः । मिश्रा इति पदांतरम् । मिश्रा मध्यमाः कर्मणां पुण्यपापमिश्राणां गतयः फलानि ॥ ४० ॥ सन्त्वादिमेदेन कर्मगतिवैचित्र्यं प्रपञ्चयति । सन्त्वमिति सार्थेन । सन्त्वाद-यस्तिस्त्रो गतयः सुरादिशव्दा ऋष्यादीनामुपलक्षणार्थाः । अन्याभ्यां गुणाभ्यां स्वभावो गुणः उपहन्यतेऽनुविध्यते ॥ ४१ ॥ ब्रह्मरूपेण स्वष्ट्रत्वमुक्त्वा विष्णुरूपेण पालकत्वमाह । स एव भगवान् विर्यगाद्यवतौरिदं विश्वं स्थापयन्पालयन् धर्मरूपेण पुष्णाति भोगैः संवर्धयति ॥४२॥ रुद्ररूपेण संहर्तृत्वमाह । तत इति । आत्मनः सकाशाद्यदिदं सृष्टं तत्संनियच्छिति संहरति ॥४३॥ कर्तृ-त्वाद्यपवादेन दशमस्य शुद्धिमाह । इत्थंभावेन स्वष्ट्रवादिरूपेण । तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभृतः । सोऽकामयत वहु स्यां प्रजायेय इत्यादिश्रुत्या कथितः । स्रयस्तु परं केवलभेवं-

जलस्थलनभोकसः ॥ कुशलाकुशला मिश्राः कर्मणां गतयस्तिमाः ॥४०॥ सत्त्वं रजस्तम इति तिस्तः सुरनृनारकाः ॥ तत्राप्येकैकशो राजिन्भद्यंते गतयस्त्रिधा ॥ यदैकैकतरोऽन्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते ॥ ४१ ॥ स एवेदं जगद्धाता भगवान्धर्मरूपधृक् ॥ पुष्णाति स्थापयन्विश्वं तिर्यङ्नरसुरात्मा ॥ ४२ ॥ ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत्मृष्टमिदमात्मनः ॥ सिन्नयन्वति कालेन घनानीकिमवानिलः ॥ ४३ ॥ इत्थंभावेन कथितो भगवान्मग्वत्तमः ॥ नेत्थंभावेन हि परं द्रष्टुमईन्ति सूरयः ॥ ४४ ॥ नास्य कर्षणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते ॥ कर्तृत्वप्रतिषेधार्थं माययारोपितं हि तत् ॥ ४५ ॥ अयं तु ब्रह्मणः कल्प सिवकल्प उदाहृतः ॥ विधिः साधारणो यत्र सर्गाः प्राकृतवैक्वताः ॥ ४६ ॥ परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षणिन प्रहम् ॥ यथा पुरस्ताङ्गवाख्यास्ये पाद्मं कल्पमथो शृणु ॥ ४७ ॥ शौनक उवाच ॥ यदाह नो भवानसृत क्षत्ता भागवतोत्तमः ॥ चचार तीर्थानि भुव-

रूपेणैव द्रब्हुं नाईन्ति ॥४४॥ तत् किं यतोऽस्य विश्वस्य जन्मादौ कर्मणि परस्येश्वरस्येत्थंभावः कर्तृत्वं नास्ति। श्रुत्यापि तात्पर्येण न प्रतिपाद्यते। किंत्वनुविधीयतेऽनुवर्ण्यते किमथं कर्तृत्वप्रतिपेधार्थम् । हि यतो माययारोपितं प्रकाशितम् । तथा च श्रुतयः । निष्कलं निष्क्रियं शांतं निरवद्यं निरंजनम् । इंद्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते इत्याद्याः ॥४५॥ उक्तमर्थम् प्रसंहरित । अयं त्विति । व्रह्मणः संवंधी कल्पो महाकल्पः । विकल्पोऽवांतरस्तत्सिहत उदाहरणत्वेन संचेपत उक्तः । कथंभृतः । यत्र महाकल्पे प्राकृता महदादिसर्गाः । अवांतरकल्पे च वैकृताः स्थावरादिसर्गा इत्ययं विधिः प्रकारः । अन्यैर्भहाकल्पादिभिः साधारणः ॥४६॥ वच्यमाणं विस्तारं प्रतिजानीते । परिमाणं स्थूलं सच्नं कल्पस्य लक्षणिमयानेवंरूप इति तिद्वग्रहमवांतरकल्पम् । मन्वंतरादिरूपं विभागं च यथाविद्वस्तरेण पुरस्तानृतीयस्कंधे व्याख्यास्यामि। तत्र पात्रं कल्पमथो इति कात्स्नर्येन व्याख्यायमानं श्रुणु ॥४७॥ यदर्थं सृष्ट्यादिनिरूपणं तदेव साचाच्छोतुकामः कथांतरं पृच्छिति । यदाहिति ।

श्रीघरी

अ०१०

भुवः सम्बन्धीनि यद्वा भुवः चेत्राणि चेति ॥ ४८ ॥ कौषारवेमेँत्रेयस्य तस्य क्षतुश्च अध्यात्मज्ञानसंश्रितः संबादः ॥ ४९ ॥ पुनरागतवांस्तत्र च निमित्तं बृहि ॥ ५० ॥ राज्ञा पृष्ट इति । अयमर्थः । यद्य्यं पृच्छ्य इदमेव राजाऽपि शुकं पृष्टवान् । शुकोऽपि विदुरमैत्रेयसंवादं पुरस्कृत्य ये पूर्वं राज्ञा कृताः प्रश्नास्तद्नुसारेणसर्वं पुराणार्थमयोचत्तदेवाहं वोऽभिधास्यामि । तथैव शृशुतेति ॥५१॥ श्रीमद्भागवतं येन स्वन्नक्षमुखतो मितम् ॥ ब्रह्मनारदयोः श्रोक्तं तं वंदे गुरुमीश्वरम् ॥१॥ यत्सत्रयंत्रितं विश्वं नरीनितं जगत्त्रयम् ॥ संतस्तमेव पृच्छतं यदत्र स्खलितं मम॥२॥ द्विती-

स्त्यक्ता वंधून्सुदुस्त्यजान् ॥ ४८ ॥ कुत्र कौषारवेस्तस्य संवादोऽध्यात्मसंश्रितः ॥ यद्वा स भगवांस्तस्मै पृष्टस्तत्त्वमुवाच ह ॥ ४९ ॥ बूहि नस्तिदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितम् ॥ वंधुत्यागिनिमत्तं च तथैवागतवान्पुनः ॥ ५० ॥ सूत उवाच ॥ राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यदवोचन्महामुनिः ॥ तद्वोऽभिधास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः ॥ ५१ ॥ इति श्रीमद्भागवते द्वितीयस्कंधेऽष्टादशसाहस्त्र्यां संहितायां पुरुष-संस्थानुवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

यस्कंधसंबंधि पदभावार्थदीपिका ॥ उद्दीष्यतामियं सद्धिर्यथा स्यात्तत्त्वदीपिका ॥३॥ ईक्षंतामिच्छया संतः क्षमंतां मम साहसम् ॥ मया हि स्वीयबोधाय कृतमेतन्न सर्वतः ॥४॥ इति श्रीमद्भा-गवतटीकायां श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां द्वितीयस्कंधे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

॥ इति द्वितीयः स्कंधः समाप्तः ॥

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

~>o<>o





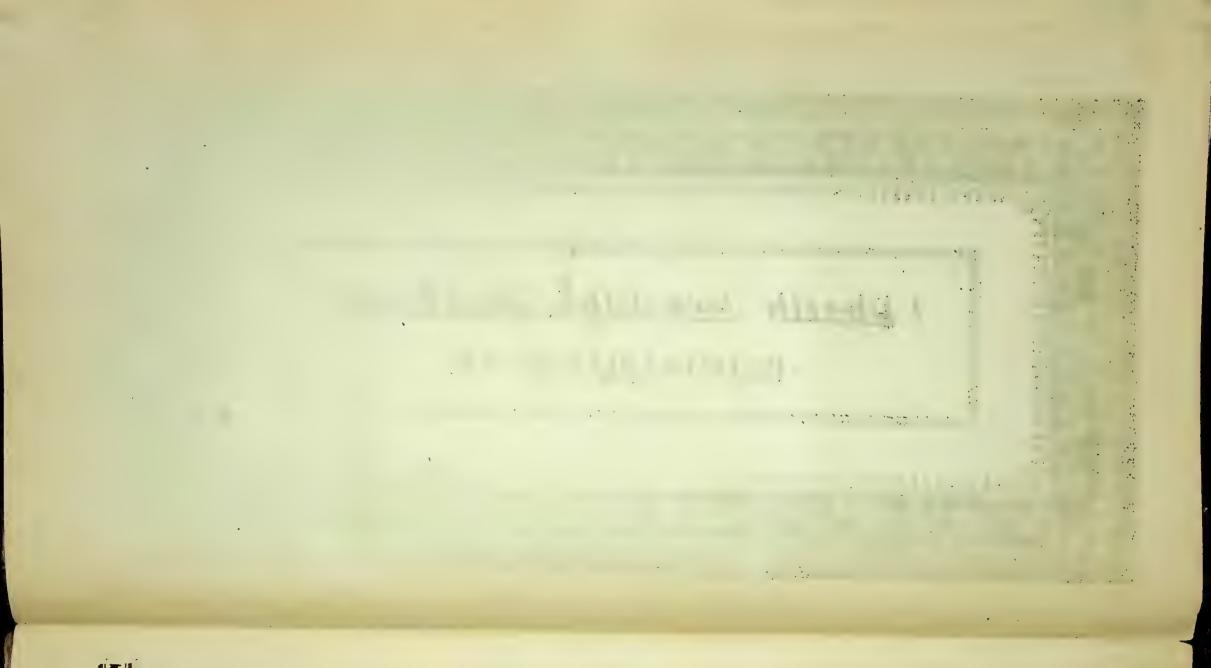

श्रीगणेशाय नमः ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ तृतीये तु त्रयिस्थिशद्ध्यायैः सर्गवर्णनम् ॥ ईशेक्ष्या गुणक्षोभात्सगाँ ब्रह्मांडसंभवः ॥ १॥ तत्र तु प्रथमेऽध्याये वंधून्हित्वा गतायुवः ॥ निर्गतस्योद्धवेनादौ संवादः क्षणुरुच्यते ॥ २ ॥ भगवद्ब्रह्मसंत्रोक्तं संक्षिप्तं वर्णितं पुरा ॥ प्राह भागवतं शेषप्रोक्तं विस्तरतः पुनः ॥ ३॥ द्वेघा हि श्रीमद्भागवतसंप्रदायप्रवृत्तिः । एकतः संचेपतः श्रीनारायण्ब्रह्मसंवादेन संचेपतोऽहमेवासमित्यादि चतुःश्लोक्या श्रीभागवतं निरूपितम्। तदेव ब्रह्मनार-दसंवादेन दशलक्षणतया किंचिद्वस्तरेणोक्तम्। तदेव शेपोक्तमतिविस्तरतो वक्तं तृतीयाद्यारंभः। तत्र तृतीये प्रथमं क्षणुमेत्रेयसंगमश्रत्तिभ्रवायौः ततोऽष्टिभः सविसर्गः सर्गप्रपंचः ततो विसर्गप्रस्तावेन सप्तिमिर्वराहावतारः। तत एकेन विसर्गसमाहारः तत्प्रसंगेन चतुभिः कपिलावतारः। ततो नवभिः कपिलाख्यानमिति त्रयिस्वर्शद्भर्थायैस्तृतीयस्कंधप्रवृत्तिः। तत्र द्वितीयाते—परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षणविग्रहम् ॥ यथा पुरस्ताद्वचाख्यास्ये पाद्यं कल्पमथो शृष्णु। इति प्रतिज्ञातमर्थं विस्तरेण निरूपयितुमितिहासं प्रस्तीति भगवान् श्रुकः। एविमिति द्वाभ्याम् । ऋद्विमत्सर्वसंपद्भिः परि-

श्रीगणेशायः नमः ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान्किल ॥ क्षत्रा वनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमत् ॥ १ ॥ यद्वा अयं मंत्रकृद्धो भगवानिखलेश्वरः ॥ पौरवेनद्रगृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम् ॥ २ ॥ राजोवाच ॥ क्षत्र क्षतुर्भगवता मैत्रेयेणास संगमः ॥ कदा वा सह संवाद एतद्वर्णय नः प्रभो ॥ ३ ॥ न ह्यल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः ॥ तस्मिन्वरीयसि प्रशः साध्ववादोपचृंहितः ॥ ४ ॥ सृत उवाच ॥ स एवमृषिवयों पृष्टो राजा परीक्षिता ॥ प्रत्याह तं स बहुवित्पीतात्मा श्रूयतामिति ॥ ५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ यदा तु राजा स्वस्तानसाधृनमुष्णत्रधर्मेण विनष्टदृष्टिः ॥ आतुर्यविष्ठस्य सुतान्विवंधन्त्रवेश्य लाक्षाभवने ददाह ॥ ६ ॥ यदा सभायां कुरुदेवदेव्याः केशाभिमर्शं सुतकर्म गर्ह्यम् ॥ न वारयामास नृपः स्तुपायाः स्वास्त्रहर्गत्याः कुचकुंकुमानि ॥ ७ ॥ द्यूते त्वधर्मेण जितस्य साधोः सत्यावलंबस्य वनागतस्य ॥ न याचतो द्वात्समयेन दायं तमो जुषाणो यदजातशत्रोः॥ यदा च पार्थप्रहितः सभायां जगद्गुरुर्गानि जगाद कृष्णः ॥ न तानि पुंसाममृतायनानि

पूर्णम् ॥ १ ॥ किंच । अतिश्वाघ्यं त्यागानर्हमित्याह । यहै प्रसिद्धं गृहं वः पांडवानां मंत्रकृदौत्यकर्ता सत्रयं श्रीकृष्णः । बुद्धिसित्रधानादयमिति निर्देशः । पौरवेन्द्रो दुर्योधनस्तस्य गृहं हित्वाऽनाहृत एव विदुरगृहं प्रविवेश । तत्र हेतः । आत्मसात्कृतमात्मीयत्वेन गृहीतम् ॥ २ ॥ कुत्र संगम आस वभूव ॥ ३ ॥ वरीयसि श्रेष्ठेऽन्यस्यार्थस्योदयो यस्मात्त्रथाभूतो न भवति । साधुवादेन सतामनुमोदनेनोपवृंहितः संवर्धितः । यहा । साधोमैंत्रेयस्य वादेनोत्तरेण श्वाधित इत्यर्थः ॥ ४ ॥ ५ ॥ त्यागानर्हस्यापि गृहस्य त्यागे हेतुत्वेन कौरवापराधानाह । यदेत्येकादशिमः । एतेषां च तदा स अत्ता अयादित्येकादशे कियासंबंधः । यविष्ठस्य किनष्टस्य पांडोः विवंशून् पितृहीनान् ॥ ६ ॥ कुरुदेवस्य युधिष्टिरस्य देव्या द्रौपद्याः आत्मनः स्नुपायाः स्वीयरिक्षेरश्रीमः स्वकुचकुंकुमानि रिपुस्तीणां वा तद्भत्त्रवेधेन हरंत्याः ॥ ७ ॥ सत्यावलंबस्य सत्याश्रयस्य समयेन पूर्वकृतेन दायमंशं याचमानस्य यद्यदा नादान्न ददौ । तमो मोहं जुपाणः पुत्रं सेवमान अविवेकं वा ॥ ८ ॥ यानि वचनानि पुंसां भीष्मादीनाममृतायनान्यतमुस्रावीणि । राजा धृतराष्ट्रो दुर्योधनो वा । उरु बहु न मेने । क्षतो नष्टः पुण्यलेशो यस्य सः । न सुस्कीर्तिर्धर्मादिहेतुः किंतु राज्यप्राप्तिमात्रहेतुः। पुण्यलेश एवासीत्

N. Bas

तस्यापि नष्टत्वादनाद्यवानित्यर्थः ॥९॥ इदानीं विदुरस्यैव कृतं पराभवं दर्शयति। यदेत्यादि पद्भिः। यदा पूर्वजेन धृतराष्ट्रेण मंत्राय चोपिह्तोऽन्तर्ग् हं प्रविष्टो मंत्रं पृष्टः सम्यानंतरं तदाह । किं मंत्रिणोऽद्यापि यहेंदुरिकं विदुरवाक्यमिति प्रसिद्धं वदंति ॥ १०॥ तदेवाह । अजातशत्रोरिति त्रिभिः । तवागोऽपराधं सहमानस्य दायं प्रतियच्छ देहि । यत्रापराधेऽनुजैः सह वर्तमानो कृतोदर्र् रूपोऽद्धिः क्रोधेन श्वसन् वर्तते । यद्यस्मान्त्वमलमत्यर्थं विभेषि ॥११ । नतु मम ताद्याः प्रताः बहवः संतीति गर्वं माकृथा इत्याह । पार्थास्तु मुकुंद आत्मायत्वेन गृहीतवान् । स च देवः तत्रापि भगवान तु प्राकृतः । किंच सह श्वितिदेवैविप्रर्दे वैश्वेन्द्रादिभिवर्तमानः यतोऽसौ तत्रैव विप्रा देवाश्वेत्यर्थः । स च स्वपुर्यामेव न त्वन्यत्र गतः । किंच यदुदेवानां देवः पृज्यः यतोऽसौ तत्रैव यदुप्रवीरा इत्यर्थः । किंच नुदेवेषु मंडलेश्वरेषु दीव्यंति प्रकाशंत इति नृदेवदेवा राजानो विनिर्जिता अशेषा नृदेवदेवा येन । यतोऽसौ तत्रैव सर्वे राजानः । अतः पार्थानां दायं देहीति ॥१२॥ दुर्योधनस्तत्र मन्यत इति चेदत आह । स एप मूर्तो दोप एव गृहान्प्रविष्ट आस्ते । दोपत्वे हेतः । पुरुपद्विद्य शीकृष्णद्वेष्टा। कोऽसौ यं त्वमपत्यमत्या पुष्णासि न त्वपत्यमसौ । न पतत्यस्मादिति द्यपत्यं प्राहः । गता श्रीर्यस्मात्स त्वित्रयाक्रोशित । अत एनमशैत्यममंगलमाश्चर्यज । कथं पुत्रस्त्याज्यस्तत्राह । कुलस्य कौशलाय । त्यजेदकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् ॥ ग्रामं जनपदस्यार्थे

राजोरु मेने क्षतपुण्यलेशः ॥ ९ ॥ यदोपह्तो भवनं प्रविष्टो मंत्राय पृष्टः किल पूर्वजेन ॥ अथाह तन्मंत्रहशां वरीयान् यन्मंत्रिणो वेदुरिकं वदंति ॥ १० ॥ अजातशत्रोः प्रतियन्त्र दायं तितिक्षतो दुर्विषहं तवागः ॥ सहानुजो यत्र वृकोदराहिः श्वसन् रुषा यत्त्वमलं विभेषि ॥११॥ पार्थांस्तु देवो भगवान्मुकुंदो गृहीतवान् स क्षितिदेवदेवः ॥ आस्ते स्वपुर्यां यदुदेवदेवो विनिर्जिताशेषनृदेवदेवः ॥ १२ ॥ स एष दोषः पुरुषद्विडास्ते गृहान् प्रविष्टोऽयमपत्यमत्या ॥ पुष्णासि कृष्णाद्विमुखो गतश्रीस्त्यजाश्वरौवं कुलकौशलाय ॥ १३ ॥ इत्यूचिवांस्तत्र सुयोधनेन प्रविद्धकोपस्फुरिताधरेण ॥ असत्कृतः सत्स्पृहणीयशीलः क्षता सकर्णानुजसौबलेन ॥ १४ ॥ क एनमत्रोपज्ञहाव जिह्यं दास्याः सुतं यहिलनेव पुष्टः ॥ तिस्मन् प्रतीपः परकृत्य आस्ते निर्वास्यतामाश्च पुराच्छ्वसानः ॥१५॥ स इत्थमत्युल्वणकर्णवाणैर्भातुः पुरो मर्मसु ताडितोऽपि ॥ स्वयं धनुर्द्वारे निधाय मायां गतन्यथोऽ-यादुरु मानयानः ॥ १६ ॥ स निर्गतः कौरवपुण्यलन्धो गजाह्वयातीर्थपदः पदानि ॥ अन्वाक्रमत् पुण्यिवकीर्षयोन्धां स्विधिष्ठतो यानि सहस्रमूर्तिः

आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्। इति हि न्यायः ॥१३॥ इत्यूचिवानेवमुक्तवान् असौ क्षत्ता विदुरः सतां स्पृहणीयं शीलं यस्य स कर्णदुःशासनशक्तिसहितेन दुर्योधनेनासत्कृतस्तिरस्कृतः ॥१४॥ तिर-स्कारमाह । क इति । दासीस्रतो स्वत्राह्वानान्हः । जिस्रतामाह । यस्य बलिनाञ्चेन पुष्टस्तिसम्बेन प्रतीपः प्रतिक्र्लः परेषां कार्ये वर्तते । अतः पुरान्निर्वास्यताम् । क्वसानः क्वसन् जीव-मात्रशेष इत्यर्थः । पाठांतरे क्मशानवदमंगलः ॥१५॥ अत्युक्वणैः कर्णयोर्वाणवत्प्रविशक्तिः परुषवावयेर्ममस् तास्तितोऽषि गतव्यथः । तत्र हेतुः । मायाप्रुरु बहु मानयन्नहो मायाया माहात्म्य-मिति तामेव तत्र हेतुं मन्यमानस्तिनः सारणात्पूर्वं स्वयमेवायान्निर्जगाम । किंकृत्वा । एते नृतं मरिष्यंति किं धनुषेति तस्य द्वारि धनुनिधाय । यद्वा । भीमादिभिः संगत्यास्माभियोत्स्यतीति माशंकीति धनुनिधानम् ॥१६॥ ततो निर्गतस्य तीर्थाटनप्रकारमाह । स गजाह्वयानिर्गतः सन् तीर्थं पादौ यस्य तस्य हरेः पदानि क्षेत्राणि पुण्यविक्रीर्पप्टन्ताक्रमत् प्रत्यपद्यत । कौरवाणां पुण्येन लव्य इति तेषां भाग्यमेव तेन रूपेण गतिमिति सचितम् । उन्यां सहसम्तिर्विक्वस्द्वाचनेकम्तिः संस्तीर्थपाद्यानि यान्यिष्ठाय स्थितस्तानि तानि जगामेत्यर्थः ॥१७॥ पुण्यानि यान्यप्रव

भीषरी

3Fa 9

' '

11 9 11

वनादीनि तेषु कुंजं लतादिगृहस्थानं अपंकानि तोयानि येषां तेषु सरित्सरःसु च तीर्थंप्वायतनेषुक्तेषु च। कीद्दशेषु । अनंतस्या लिंगैर्मूर्तिमिः सम्यगलंकृतेषु । अनन्य एकाकी ॥१८॥ किंच गां प्यर्टन् व्रतानि चेरे आचरत् । मेध्या पिवत्रा विविक्ताऽसंकीणी वृक्तिजीविका यस्य । सदाप्छतः प्रतितीर्थं स्नातः । अधः शयनं यस्य । अवधृतोऽसंस्कृतदेदः अवधृतवेषो वन्कलादिघारी अतएव स्वारलक्षितः ॥१९॥ एकस्यैव चक्रं सैन्यं यस्याम् । एकमेव राजचिह्नं श्वेतातपत्रं यस्यां ताम् । अजितेन श्रीकृष्णेन सद्दायेन॥२०॥ तत्र प्रभासे परस्परस्पर्धया निमित्तभूतया सुद्धदां कौरनाणां विनिष्टं विनाशमश्रुणोत् । परस्परनाशे दृशंतः । वेणुजं विह्नं संश्रयते यद्धनं तद्यथा दृश्यं भवति तथा प्रत्युद्गमाभिमुखम् ॥२१॥ त्रितादीनामेकादश तीर्थान तत्रकाम्ना प्रसिद्धान्यासेवितवान् ॥२२॥ द्विजदेवदेवैर्श्विपिनिर्देवैश्व कृतानि अंगमंगं प्रति वर्तत इति प्रत्यंगान्यायुधानि तेषु मुख्यं चक्रं तेनांकितानि मूर्धनि हेमकुंमेषु चिह्नितानि मंदिराणि येषु तानि नानाविधानि विष्णोरायतनानि

॥ १७ ॥ पुरेषु पुण्योपवनाद्रिक्ठंजेष्वपंकतोयेषु सिरत्सरःसु ॥ अनंतिछंगैः समछंकृतेषु चचार तीर्थायतनेष्वनन्यः ॥ १८ ॥ गां पर्यटन् मेध्यविविक्तिः सदाप्छुतोऽधःशयनोऽवध्तः ॥ अछित्तः स्वैरवध्तवेषो त्रतानि चेरे हिरतोषणानि ॥१९॥ इत्थं त्रजन् भारतमेव वर्षं कालेन यावद्गतवान् प्रभासम् ॥ तावच्छशास चितिमेकचकामेकातपत्रामजितेन पार्थः ॥ २० ॥ तत्राथ शुश्राव सुदृद्धिनष्टिं वनं यथा वेणुजविद्धसंश्रयम् ॥ संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यगियाय तूष्णीम् ॥ २१ ॥ तस्यां त्रितस्योशनसो मनोश्च पृथोरथाग्नेरसितस्य वायोः ॥ तीर्थं सुदासस्य गवां गुहस्य यच्छाद्धदेवस्य स आसिषेवे ॥ २२ ॥ अन्यानि चेह द्विजदेवदेवैः कृतानि नानायतनानि विष्णोः ॥ प्रत्यंगसुख्यांकितमंदिराणि यद्दर्शनात् कृष्णमनुस्मरंति ॥ २३ ॥ ततस्त्वित्रज्य सुराष्ट्रमुद्धं सोवीरमत्स्यान् कुरुजांगलांश्च ॥ कालेन तावद्यसुनासुपेत्य तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श ॥२४॥ स वासुदेवानुचरं प्रशांतं बृहस्पतेः प्राक्तनयं प्रतीतम् ॥ आछिग्य गाढं प्रणयेन भद्रं स्वानामपृच्छद्भगवत्रजानाम् ॥ २५ ॥ कचित्पुराणो पुरुषो स्वनाभ्यपाद्यानुचृत्येह किछावतीणों ॥ आसात उर्व्याः कुशछं विधाय कृतक्षणौ कुशछं शूरगेहे ॥ २६ ॥ कचित् कुरूणां परमः सुदृत्रो भागः स आसते सुखमंग शौरिः ॥ यो वै स्वसृणां पितृवद्दति वरान् वदान्यो वरतर्पणेन ॥२०॥ कचिद्रकूथाधिपतिर्यद्नां प्रदुग्न आस्ते सुखमंग वीरः ॥

चेत्राणि तीर्थानि चासियेवे । येपां चक्रांकितमंदिरवतां दर्शनाच्छ्रीकृष्णस्मरणं भवति ॥ २३ ॥ अतिव्रज्यातिकम्य याबदुद्धवः प्राप्तस्तावत्स्वयमि यमुनामुपेत्य ॥ २४ ॥ स विदुरः स प्राक्तनयं पूर्विशिष्यं नीतिशास्त्रं । पातांतरे । प्राप्तो नयो नीतिशास्त्रं येन तम् । प्रतीतं प्रख्यातं स्वानां ज्ञातीनां भद्रमपृच्छत् । प्रश्ने हेतुः । मगवतः प्रज्ञानां पोष्याणाम् ॥ २५ ॥ प्रथमं वाबद्रामकृष्णयोः कुशलं पृच्छति । कचिदिति प्रश्ने । स्वनामौ भवः स्वनाभ्यः पामो ब्रह्मा तस्यानुष्ट्रस्या प्रार्थनयहावतीणौं कुशलमासाते वर्तेते । कृतस्या सर्वेषां कृतोत्सवाविति या । तयोनि-त्यकुशलत्वेऽप्युक्तविशेषणविशिष्टौ शूरसेनस्य गृहे कचिदासाते इति प्रश्नः ॥ २६ ॥ यद्नां कुशलं पृच्छति । किचिदिति नविनः । भामः प्रयः शौर्रविसुदेवः । यद्गा । भामो भिगनीभर्ता । कुती वसुदेवस्य भगिनी अतो देवकी पांडोर्भगिनीति लोकव्यवहारः । वरानर्थान् । वदान्योऽस्युदारः । वराणां तत्यतीनां तपेणन सह ॥२७॥ वस्थाविपतिः सेनानीः । आदिसर्गे पूर्वजनमि स्मरं

1171

कामं संतितमभिलेभे पुत्रं लब्धवती ॥२८॥ साच्वतादीनामधिप उप्रसेनः शतपत्रनेत्रः श्रीकृष्णः नृपासनाशां राज्यामिलापं परिहत्य प्राणभयेन दुरात्स्थितमित्यर्थः ॥३९॥ हे सौम्य ! हरेः सुत-स्तेन सदृशः साधु सुखमास्ते । गृहं स्वामिकार्तिकेयं अग्रे पर्वजन्मनि यो भवान्या गर्भे धृतस्तम् ॥ ३० ॥ युयुधानः सात्यिकः चेमं कुशलमास्ते । फाल्गुनादर्जुनाल्लब्धं धनुषो रहस्यं येन । तदी-यामघोक्षजसंबंधिनीम् ॥३१॥ श्वफलकपुत्रोऽक्ररः बुघो विद्वान् अतो भगवंतं प्रपन्नोऽनुसृतः । अतएवानमीवो निष्पापः । भक्तौ लियं । योऽचेष्टत व्यलुण्ठत् । प्रेम्णा विभिन्नं विदीणं धेर्यं यस्य सः । स्वस्ति चैममास्ते ॥ ३२ ॥ देवकनामा यो भोजस्तस्य पुत्र्या देवक्याः विष्णुः प्रजा पुत्रो यस्यास्तस्या देवमातुरदितेरिव कचित् शिवम् । यज्ञवितानरूपमर्थं त्रयी यथाप्रकाशतया विभिति तथा दघार ॥ ३३ ॥ सात्वतानाम्रपासकानां कामान् दोग्धि पूरयतीति कामदुघः । भगवन्ते हेतुः । यं शब्दस्य शास्त्रस्य योनि कारणमामनंति वेदाः । कुतः । मनोमयं मनसः प्रवर्तकम् । तत्कुतः । सन्वस्यांतःकरणस्य चतुर्विधस्य तुरीयं तन्त्वं चतुर्थमधिदैवम् । चित्ताहंकारवुद्धिमनसामंतःकरणभेदानां क्रमेण वासुदेवसंकर्पणप्रद्यम्नानिरुद्धा ह्यधिष्ठातारः। मनसञ्च शब्दयोनित्वं प्रसि-यं रुक्मिणी भगवतो अभिलेभे आराध्य विषान् स्मरमादिसर्गे ॥ २८ ॥ कचित्सुखं सात्वतवृष्णिभोजदाशाईकाणामिधपः स आस्ते ॥ यमभ्यिषेच-च्छतपत्रनेत्रो नुपासनाशां परिहृत्य दूरात् ॥ २९ ॥ कचिद्धरेः सौम्य सुतः सद्दक्ष आस्ते ऽत्रणी रथिनां साधः सांवः ॥ असूत यं जांववती वृताब्या देवं गुहं यो अभ्वक्या भृतो अप्रे ॥३०॥ चेमं स कचिच्युधान आस्ते यः फाल्गुना ह्वव्धधनूरहस्यः ॥ लेभे अक्षताधो चाति विचारा यति भि-र्दुरापाम् ॥ ३१ ॥ कचिद्वुधः स्वस्त्यनमीव आस्ते श्वफल्कपुत्रो भगवत्प्रपन्नः ॥ यः कृष्णपादांकितमार्गपांसुष्वचेष्टत प्रेमविभिन्नधेर्यः ॥ ३२ ॥ किचिच्छिवं देवकभोजपुत्र्या विष्णुप्रजाया इव देवमातुः ॥ या वै स्वगर्भेण दधार देवं त्रयी यथा यज्ञवितानमर्थम् ॥ ३३ ॥ अपिस्विदास्ते भग-वान् सुखं वो यः सात्वतां कामदुघोऽनिरुद्धः ॥ यमामनंति स्म ह शब्दयोनिं मनोमयं सत्त्वतुरीयतत्त्वम् ॥ ३४ ॥ अपिस्विदन्ये च निजात्मदैव-मनन्यवृत्त्या समन्वता ये ॥ हदीकसत्यात्मजचारुदेष्णगदादयः स्वस्ति चरंति सौम्य ॥ ३५ ॥ अपि स्वदोभ्यां विजयाच्युताभ्यां धर्मेण धर्मः परि-पाति सेतुम् ॥ दुर्योधनोऽतप्यत यत्सभायां साम्राज्यलद्म्या विजयानुवृत्त्या ॥ ३६ ॥ किंवा कृतावेष्ववमत्यमर्पी भीमोऽहिवद्दीर्घतमं व्यमुंचत् ॥ यस्यांत्रिपातं रणभूर्न सेहे मार्गं गदायाश्चरतो विचित्रम् ॥३७॥ किच्चिद्यशोधा रथयूथपानां गांडीवधन्वोपरतारिरास्ते ॥ अलक्षितो यच्छरकूटगृढो द्धम् । मनःपूर्वरूपं इति । तथा । अन्योऽन्तर आत्मा मनोमय इति प्रस्तुत्य तस्य यज्ञरेव शिरः ऋग् दक्षिणपक्षः सामोत्तरः पक्ष इत्यादिश्रतेः । तथा च शिक्षायाम् । आत्मा बुद्धचा समेत्यार्थान्मनो युंक्ते विवक्षया ॥ मनः कायाग्निमाहंति स प्रेरयित मास्तम् । मास्तस्त्रसि चरन्मंद्रं जनयित स्वरम् इत्यादि ॥ ३४ ॥ अपिस्वित् किस्वित् अन्ये च स्वस्ति चरंति । निजस्य देहादिन्यतिरिक्तस्यात्मनो दैवं श्रीकृष्णमनन्यषृत्या एकांतभक्तिभावेन ये सम्यगनुत्रता अनुसृताः हदीकश्च सत्यभामाया आत्मजश्च चारुदेष्णश्च गदश्चादियेपां तेऽपि।।३५।।इदानीं कुरूनपृच्छिति पङ्भिः । अपि किम् । स्वदोर्भ्यां स्ववाहुवद्वर्तमानाभ्यां विजयाच्युताभ्यामर्जुनकृष्णाभ्यां धर्ममार्गण धर्मो युधिष्ठिरः सेतुं धर्ममर्यादां परिपाति । यस्य सभायां विजयानुवृत्त्या जयपरंपरयाऽर्जुनस्य सेवयेति वा एवंभूतं यस्यैश्वर्यमित्यर्थः ॥३६॥ कृताघेषु स्वकर्त्कमधं दीर्घतमं वहुकालानुचितितमहिवदत्यमधी भीमः कि व्यमुचन्नो वा । गदाया विचित्रं विविधं मार्ग चरतः ॥३७॥ स्थयूथ-

श्रीधरी

अ०१

॥२॥

पानां मध्ये यशोधाः कीर्तिधारी । यद्वा । स्वीयानां तेषां कीर्तिप्रदः । उपरता अरयो यस्मात् । यस्य शरक्टेन बाणसम्हेन गृढ आच्छनः ॥३८॥ उतस्वित्किस्वित् यमौ नकुलसहदेवौ क्रीडात हत्यथंः । माद्रचाः सुताविप पृथायास्तनयौ पृथायाः पुत्रेर्धृतौ सुपणीविव रेमाते । किं कृत्वापरा । द्दुर्योधनात्स्विरिक्थं स्वीयं राज्यमुद्दाय आच्छिय विज्ञवक्त्रादिंद्रस्य सुखात्स्विरिक्थममृतंद्देति । यद्वा । सुपणीविवेति । यदि द्वौ गरुडावमृतमानयेतां तिहं तद्वत् । अक्षिणीवेति मणीवादिगणत्वात्सिधिः ॥३९॥ पृथायाः किंतु कुशलं पृच्छेयम् । यतस्तस्याः पांडुना विना प्राणधारणमेवाश्वर्यन् मित्याद्व । अद्वो हिति । प्रियते जीवित । न चात्याश्वर्यम् । यतोऽर्भकार्थे ध्रियते न भोगार्थं तथापि त्वाश्वर्यमेवेत्याद्व । तेन तथाभृतेन विना । तदेवाद्व । यस्तिविति धत्तुरेव द्वितीयं सहायो यस्य ॥४०॥ प्रथाऽर्भकार्थे जीविति युक्तमेवेत्याद्व । हे सौम्य ! तं धतराष्ट्रं जीवितमनुशोचािम । तित्क अधः पतंतं तत्र हेतुः परेताय मृताय आत्रे पांडवे तत्युत्रद्वोहेण यो विदुद्धहे द्रोहं कृतवान् । किंच जीवितोऽपि भ्रातुर्ममापकृतवािनत्याद्व । येन सुहुद्धाताऽहं स्वपुर्याः सकाशािन्वर्यापितो विवासितः॥४१॥ अहो खळ विस्मयः । जानतोऽपि तस्यवं दुश्रेष्टितं यतस्त्वं साधुरपि दुःखं प्रापितोऽसीत्यत आह । सोऽहं हरेः

मायाकिरातो गिरिशस्तुतोष ॥३८॥ यमावुतिस्वत्तनयौ पृथायाः पार्थेर्चृतौ पद्मिभरिक्षणीव ॥ रेमात उद्दाय मुधे स्वरिक्थं परात्सुपर्णाविव विज्ञिन्त । ३९॥ अहो पृथाऽपि प्रियतेऽर्भकार्थं राजिष्वयेण विनाऽपि तेन ॥ यस्त्वेकवीरोऽधिरथो विजिग्ये धनुर्द्वितीयः ककुभश्रतस्रः ॥४०॥ सौम्यानुशोचे तमधः पतंतं श्रात्रे परेताय विदुद्भहे यः ॥ निर्यापितो येन सुहृत्स्वपुर्या अहं स्वपुत्रान्समनुत्रतेन ॥४१॥ सोऽहं हरेर्मर्त्यविडंबनेन दशो नृणां चालयतो विधातः ॥ नान्योपलद्यः पदवीं प्रसादाचरामि पश्यन्गतविस्मयोऽत्र ॥ ४२॥ नृनं नृपाणां त्रिमदोत्पथानां महीं मुहुश्रालयतां चम्भिः ॥ वधात्पपत्रातिजिहीर्षयेशो व्युपेत्तताघं भगवान्कुरूणाम् ॥४३॥ अजस्य जन्मोत्पथनाशनाय कर्माण्यकर्तुर्ग्रहणाय पुंसाम् ॥ नन्वन्यथा कोऽर्हति देहयोगं परो गुणानामुत कर्मतंत्रम् ॥ ४४ ॥ तस्य प्रपन्नाखिललोकपानामवस्थितानामनुशासने स्वे ॥ अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य वार्तां सखे कीर्तय तीर्थकीतेः ॥ ४५ ॥ इति श्रीमद्भागवते तृतीयस्कन्धे विदुरोद्भवसंवादे प्रथमोऽध्यायः॥१॥ श्रीश्चक उवाच ॥ इति भागवतः पृष्टः चत्रा

प्रसादात्तस्य पदवीं माहात्म्यं पश्यन् गतविस्मयोऽत्र भ्तले नान्योपलच्यो गृदःसन् सुखं विचरामि। कथंभूतस्य मत्यविडंबनेनैश्वर्याच्छादकेन मानुष्यानुकरणेन नृणां दशिश्वत्वच्तीश्वालयतो श्रामयतः ।।४२॥ ननु हरेः किमेवं लीलया येन स्वमक्तानां वनवासादिक्लेशा भवंति । स्वस्य च दौत्ये वंधनोद्यमादिपराभवस्तद्वरं तेपामपराधानंतरमेव हननं नापराधोपेत्रेत्य आह । तृनं निश्चितम् । तिमिर्मदैरुत्यथानामुद्धतानां वधाद्वेतोः प्रपन्नानामातिजिहीर्षयेशोऽघसमय एव हन्तुं समर्थोऽपि कुरूणामघमुपेक्षत । तदानीमेव तेषां वधे सर्वदुष्टराजवधो न स्यादित्याशयेनेत्यर्थः । विद्यामदो धनमदस्तथैवाभिजनो मदः ॥ एते मदा मदांधानां त एव हि सतां दमाः । इति त्रयो मदाः ॥४३॥ सर्वदुर्वत्तवधाद्यर्थमेव भगवतो जन्मकर्माणि नान्यथेति कैमुत्यन्यायेनाह । अजस्यापि जन्म अकर्तुरपि कर्माणि पुंसां ग्रहणाय कर्मसु प्रवृत्तये । अन्यथा न चेदेवं तिहं भगवतो जन्मादिकथा तावदास्ताम् । को वाऽन्योऽपि गुणानां परो गुणातीतो देहयोगं कर्मविस्तारं वाऽर्हतीति ॥४४॥ तस्मादेवंभृताचित्यमायाविनोदस्य कथां कथयेत्याह । तस्य प्रपन्ना येऽखिललोकपालास्तेपामन्येषां च स्वीयेऽनुशासने स्थितानामर्थाय प्रयोजनाय यदुषु जातस्य तीर्थं संसारतारणी कीर्तिर्थस्येति॥४५॥

मा॰ ह॰

11 3 11

इति त्तीये टीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ द्वितीये कृष्णविश्वेषादनुशोचन्नथोद्धवः ॥ चत्रे वालचरित्राणि कृष्णस्यावर्णयच्छ्वमन् ॥१॥ तदेवं प्रियवार्तां पृष्टस्योद्धवस्य श्रीकृष्णविरदौरकंट्यावेशेन प्रतिवचनासामध्यमाह पद्धिः । इतीति । स्मारित ईश्वरो यस्य ॥१॥ एतदेव कैम्रत्यन्यायेन प्रश्चयित । य इति द्वास्याम् । यः पञ्चवपीठिष वाललीलयेति कृष्णं कंचित्परिकन्प्य किन्पतैरेव साधनैः परिचर्यां कुर्वन् प्रातमीजनार्थं प्रायितोऽपि तद्धोजनं नैच्छत् ॥२॥ जरसं बृद्धत्वं गतः प्राप्तः ॥३॥ श्रीकृष्णां प्रिस्थया साधुनिवृतस्तरयामेव तीत्रेण विवशत्वापादकेन भक्तियोगेन भूगं निमग्नश्च ॥४॥ पुलकैरुद्धिन्नात्युज्जृम्भितानि सर्वाण्यंगानि यस्य। मीलन्त्या दशा श्रुचाऽश्रूणि मुंचंस्तेन विदुरेण पूर्णार्थः कृतार्थो लक्षितः । यतो भगवति यः स्नेहस्तस्य प्रसरः पूरस्तिमन् संप्छतो निमग्नः ॥५॥ भगवानेव लोकस्तस्मानृलोकं देहानुसंधानमुत्स्मयन् यदुक्रलसंहारादि भगवचातुर्यस्मरणेन विस्मयं प्राप्तुवन् ॥६॥ श्रीकृष्णविरहेण संतप्यमानः प्रत्याह । श्रीकृष्ण एवं सुमणिः सर्यस्तस्य निम्लोचेऽस्तमये सत्यजगरेण कालमहासर्पण गीर्णेषु निगिलितेषु नो गृहेषु त्वत्यव्यानां वंधूनां किनु कुशलं बृयाम् ॥७॥ अनुशोचन्नाह । दुर्भगो भाग्यहीनः। ये सह वसंतोऽपि

वार्तां प्रियाश्रयाम् ॥ प्रतिवकुं न चोत्सेह औत्कंट्यात्स्मारितेश्वरः ॥ १ ॥ यः पञ्चहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः ॥ तन्नैच्छद्रचयन्यस्य सपर्यां वाललीलया ॥ २ ॥ स कथं सेवया तस्य कालेन जरसं गतः ॥ पृष्टो वार्तां प्रतिवृयाद्धर्तुः पादावनुस्मरन् ॥ ३ ॥ स मुहूर्तमभूतूष्णीं कृष्णांत्रिसुध्या मृशम् ॥ तीत्रेण भक्तियोगेन निमग्नः साधु निर्वृतः ॥४॥ पुलकोद्धित्रसर्वांगो मुंचन् मीलहृशा शुवः ॥ पूर्णाथों लक्षितस्तेन स्नेहप्रसरसंप्तुतः ॥ ५ ॥ शानकैर्भगवल्लोकानृलोकं पुनरागतः ॥ विमृज्य नेत्रे विदुरं प्रत्याहोद्धव उत्स्मयन् ॥ ६ ॥ उद्धव उवाच ॥ कृष्णद्युमणिनिम्लोचे गीणेष्व-जगरेण ह ॥ किं पुनः कुशलं त्रूयां गतश्रीषु गृहेष्वहम् ॥ ७ ॥ दुर्भगो वत लोकोऽयं यदवो नितरामिष ॥ ये संवसंतो न विदुर्हीरं मीना इवोडुपम् ॥ ८ ॥ इङ्गितज्ञाः पुरुपौढा एकारामाश्र सात्वताः ॥ सात्वतामृषभं सर्वे भूतावासममंसत ॥ ९ ॥ देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यदसदाश्रिताः ॥ भ्राम्यते धीर्न तद्धावयरात्मन्युप्तात्मनो हरो ॥ १० ॥ पदश्यात्मसत्तपसामवितृप्तहशां नृणाम् ॥ आदायांतरधाद्यस्तु स्वविंवं लोकलोचनम् ॥ ११ ॥ यन्मर्त्यलीलौपियकं स्वयोगमायावलं दर्शयता गृहीतम् ॥ विस्मापनं स्वस्य च सौभगधेः परं पदं भूषणभूषणांगम् ॥ १२ ॥ यद्धर्मसूनोर्वत राज-

श्रीहरिरयमिति न विदुः । यथा क्षीरसमुद्रे जातमुद्धपं चंद्रं तदा तत्रत्या मीनाः केवलं कमनीयः किवज्जलचर इत्येवं विदुर्न त्वमृतमय इति तद्वत् । यद्वा जले प्रतिविभ्वतं चंद्रं यथेति ॥८॥ भाग्यद्दीनत्वादेव न विदुर्न तु ज्ञानसामन्यभावादित्याह । इंगितं चित्तस्थं जानन्तीति तथा पुरु अतिश्येन प्रौढा निष्ठणाः एकस्मिन्नेव स्थाने आरभंतीति तथा एवंभूता अपि भृतानामावासमीश्वरं संतं सात्वतामृपभं सात्वतश्रेष्ठममन्यत ॥९॥ ये केऽपि भाग्यवंतस्त्रमिंगितादिनेव्वरतया जानंतोऽप्यतिद्वद्वां प्रवृत्त्या वा मुद्धोयुरिति । कि भाग्यवत्त्यापि तत्राह । देवस्येति । ये यादवा देवस्य मायया स्पृष्टा व्याप्ता यादवोऽयमस्मद्वंधुरिति वदंति । ये च शिश्चपालादयोऽसदेवान्यद्वरमाश्रिता निद्दित्त । तेषां वाक्येरात्मिन हरौ उप्तात्मनो निक्षप्तचित्तस्य मादशस्य वृद्धिन आम्यते मोहं न प्राप्यते । अन्ये तु मृद्धा एवेत्यर्थः ॥१०॥ कोऽसौ हरिरित्यपेक्षायामाह । प्रदक्ष्येति । न तप्तं तपो यैरतोऽवित्रप्ता हशो येषां तेषां स्वविवं श्रीमृतिमेतावंतं कालं दर्शयित्वा योऽन्तिहितवान् । लोकस्य लोचनमादायाच्छिद्य तादशस्यान्यस्य विलोकनीयस्याभावात्॥११॥ तदेव विवं वर्णयति तिभिः। यनमर्त्यलीलास्त्रीपिकं योग्यं स्वस्यापि विस्मयञ्जनकम् । यतः सौभाभेदः सौभाग्यातिश्वा

श्रीधरं

आरं र

11 3 11

सूये निरीच्य दमस्वस्त्ययनं त्रिलोकः ॥ कात्स्न्येंन चाद्येह गतं विधातुर्खाक्सृतौ कौशलिमत्यमन्यत ॥ १३ ॥ यस्यानुरागप्लुतहासरासलीलाव-लोकप्रतिलब्धमानाः ॥ त्रजिस्रयो दिग्भरनुप्रवृत्तिधियो अवतस्थुः किल कृत्यशेषाः ॥ १४ ॥ स्वशान्तरूपेष्वितरैः स्वरूपेरभ्यर्द्यमानेष्वनुकिम्पतात्मा ॥ परावरेशो महदंशयुक्तो ह्यजोऽपि जातो भगवान्यथाऽमिः ॥ १५॥ मां खेदयत्येतदजस्य जन्म विडम्बनं यद्वसुदेवगेहे ॥ व्रजे च वासोऽरिभयादिव स्वयं पुराद्वचवात्सीचदनन्तवीर्यः ॥१६॥ दुनोति चेतः स्मरतो ममैतचदाह पादावभिवन्च पित्रोः ॥ तातांव कंसादुरुशङ्कितानां प्रसीदतं नो उक्कत-निष्कृतीनाम् ॥१७॥ को वा अमुष्यांत्रिसरोजरेणुं विस्मर्तुमीशीत पुमान्विजिन्नन् ॥ यो विस्फुरद्भूविटपेन भूमेशीरं कृतांतेन तिरश्रकार ॥ १८॥ दृष्टा भवद्भिनंतु राजसूरे चैद्यस्य कृष्णं द्विपतो अपि सिद्धिः ॥ यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यग्योगेन कस्तद्विरहं सहेत ॥१९॥ तथैव चान्ये नरलोक-वीरा य आहवे कृष्णमुखारविंदम् ॥ नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूताः पदमापुरस्य ॥ २०॥ स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रयधीशः स्वाराज्यल-चम्याप्तसमस्तकामः ॥ विं हरद्भिश्चिरलोकपालैः किरीटकोट्येडितपादपीठः ॥ २१ ॥ तत्तस्य कैंकर्यमलं भृतान्नो विग्लापयत्यङ्ग यदुश्रसेनम् ॥ दिव निलीय वर्जे वासक्च कालयवनादिरिपुमयादिव पुरान्मथुराया व्यवात्सीदपलायत्।।१६॥ एतच हरेक्चिरतं स्मरतो मम चेतः कर्मभूतं दुनोति व्यथयति । तदेव दर्शयति । यदाहेति हे तात ! हे अंब ! युवां प्रसीदतं प्रसादं कुरुतम्। न कृता निष्कृतिः शुश्रृषणं यस्तेषां नोऽस्माकमिति बहुवचनं तु रामाद्यभिप्रायम्॥१७॥ ननु तर्द्यनीश्वर एव किं नस्यात्तव तु श्रद्धामात्रमेतत्तवाह त्रिभिः। को वा अंधिसरोजयो रेणुस्तमपि विजिधन् सेवमानः पुमान् विस्मर्तुमीशीत शक्तुयात् । विस्फुरन् अविटपो अूलता एव कृतांतस्तेन ॥ १८ ॥ न च तस्येश्वरत्वं साधनीयं भवद्भिरिष दृष्टत्वादि-त्याह । इष्टेति । यां सिद्धि सम्यग्योगेन प्राप्तुमिच्छंति ॥ १९ ॥ आहवे युद्धे पार्थस्यास्त्रेः पूता निष्पापाः संतः ॥ २० ॥ तदेवं परमैश्वर्ये सत्यपि यदुग्रसेनानुवर्तित्वं तत्युनरस्मानत्यंतं व्यथय-तीत्याह । स्वयं तु य एवंभूतस्तस्य तत्केंक्यं नोऽस्मान् विग्लापयतीत्युत्तरेणान्ययः । न साम्यातिशयौ यस्य यमपेच्यान्यस्य साम्यमतिशयश्च नास्तीत्यर्थः । तत्र हेतवः । व्यधीशस्त्रयाणां पुरुषाणां लोकानां गुणानां वा ईशः स्त्राराज्यलच्य्या परमानंदस्बरूपसंपत्येव प्राप्तसमस्तभोगः। विलं करमईणं वा हर्गद्भः समर्पयद्भिविचरकालीनैलींकपालैः किरीटाप्रेण ईडितं स्तुतं पादपीठं यस्य

प्रणमतां किरीटसंघट्टध्वनिरेव स्तुतित्वेनोत्प्रेक्यते ॥२१॥ अङ्ग हे विदुर! भृतान् भृत्यान् उग्रसेने यत्किकरत्वं तदेवाह। परमेष्टिघिष्ण्ये राज्यासने निषण्णमासीनं स्वयं तिष्ठन् हे देव निधारयावधार-येति न्यबोधयदिज्ञापितवान् ॥२२॥ एवमनुवृत्तिः कृपयैवेति स्चयन्नपकारिष्वपि तस्य कृपालतां दर्शयनाह। अहो आश्चर्यं कृपालतायाः । हंतुमिच्छयाऽपि स्तनयोः संभृतं कालकूटं विषं यमपाय-यत् । बकी पूतना साध्वी दुष्टाऽपि धात्र्या यशोदाया उचितां गतिं लेमे । भक्तवेषमात्रेण यः सद्गतिं दत्तवानित्यर्थः । ततोऽन्यं कं वा भजेम ।।२३।। नत् भागवतानेव भगवाननगृह्णातीति प्रसिद्धम । सत्यम् । असुरानप्यदं भागवतानेव मन्ये । यतो भागवता इव तेऽपि भगवद्धचानाभिनिवेशेन भगवंतमपरोक्षं पश्यन्तीत्याह । संरम्भः क्रोधावेशस्तेन मार्गेणाभिनिविष्टं चित्तं येपां तान् । अतएव ये संग्रामे तार्च्यः कश्यपस्तस्य प्रत्रं गरुडमंसे स्कन्धे सुनाभायुधश्रकायुधो हरिर्यस्य तम् । अचन्नतापश्यन् । तस्मात्तेवप्यनुग्रहो युक्त एवेत्यर्थः । वन्त्यति च । तस्मात्केनाप्युपायेन मनः कृष्णो निवेशयेत् इति ॥ २४ ॥ इदानीं तस्यांतर्धानप्रकारं वक्तमादित आरभ्य तचरितं संचेपतः कथयति । वसुदेवस्य भार्यायां जात । भोजेंद्रः कंसस्तस्य वंधनामारे अस्याः पृथिव्याः शं सुखं स्वयं तिष्ठनिषण्णं परमेष्ठिधिष्ण्ये न्यबोधयद्देव निधारयेति ॥ २२ ॥ अहो बकी यं स्तनकालकृटं जिवांसयाऽपाययदप्यसाध्वी ॥ लेभे गतिं धात्रयुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम ॥२३॥ मन्येऽसुरान्भागवतांस्त्र्यधीशे संरम्भमार्गाभिनिविष्टचित्तान् ॥ ये संयुगेऽचक्षत तार्द्यपत्रमंसे सुनाभाय-धमापतन्तम् ॥२४॥ वसुदेवस्य देवस्यां जातो भोजेन्द्रवन्धने ॥ चिकीर्षुर्भगवानस्याः शमजेनाभियाचितः ॥२५॥ ततो नन्दव्रजमितः पित्रा कंसाद्धि बिभ्यता ॥ एकादश समास्तत्र गृढार्चिः सबलोऽवसत् ॥ २६ ॥ परीतो वत्सपैर्वत्सांश्चारयन्व्याहरिक्कमुः ॥ यमुनोपवने कूजदुद्विजसंकु लितांत्रिपे ॥ २७ ॥ कौमारीं दर्शयन्श्रेष्टां प्रेचणीयां वजौकसाय ॥ रुदन्निव इसन्सुग्धबालसिंहावलोकनः ॥ २८ ॥ स एव गोधनं लद्म्या निकेतं सितगोवू-षम् ॥ चारयन्ननगानगोपात्रणद्रेणुररीरमत् ॥ २९ ॥ प्रयुक्तानभोजराजेन मायिनः कामरूपिणः ॥ लीलया व्यनुदत्तांस्तानबालः क्रीडनकानिव ॥ ३० ॥ विपन्नान्विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम् ॥ उत्थाप्यापाययद्भावस्तत्तोयं प्रकृतिस्थितम् ॥ ३१ ॥ अयाजयद्भोसवेन गोपराजं द्विजोत्तमैः ॥ वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन्सद्रचयं विभुः ॥ ३२ ॥ वर्षतींद्रे ब्रजः कोपाद्भमाने अतिविह्नलः ॥ गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता ॥३३॥ शरच्छशिकरैर्मृष्टं मानयत्रजनीमुखम् ॥ गायन्कलपदं रेमे स्त्रीणां मण्डलमण्डनः ॥३४॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धसंवादे विकीर्षः अजेन ब्रह्मणा च याचितः सन् ॥ २५ ॥ पित्रा हेतुभूतेन नन्दव्रजमितो गतः । समाः संवत्सरान् । गूढाचिर्गुप्ततेजाः ॥२६॥ व्याहरदाक्रीडत् । क्रुजद्भिद्धिजैः पक्षिभिः संकुलिता व्याप्ता अंधिपा यस्मिन् ।। २७ ॥ रुद्तिवेतीवशब्दस्य यथायोगं सर्वत्राप्यन्वयः । ग्रुग्धो बालश्च यः सिंहस्तद्वदवलोकनं यस्य सः ॥ २८ ॥ स एवाधिकं वयः प्राप्तः सन् गोधनं चार्यन् । कथंभूतं गोधनं लच्म्याः शोभादिसम्पदो निकेतनं सिता गावो वृपा यस्मिन्नानावर्णे गोसंघे रणन् शब्दं कुर्वन् वेणुर्यस्य । अरीरमद्रमयामास ॥ २९ ॥ व्यनुद्वजवान । कीडनकांस्तृणादिनिर्मितान् सिंहादीन्यथा ॥ ३० ॥ विपन्नान्मतान् गोपान् गाव इति गाश्चोत्थाप्य तदेव तोयं प्रकृतिस्थितं निर्विषम् ॥ ३१ ॥ इन्द्रपूजाभंगेन कृता गवां पूजैव गोसवस्तेन गोपराजं नंदं वित्तस्य चेति ।

चकारादिंद्रस्य मानभंगं कुर्वसुरुभारस्यातिसमृद्धस्य ॥३२॥ कोपाद्वर्षति गोत्रः पर्वत एव लीलातपत्रं तेन हे भद्र ॥ ३३ ॥ मृष्टमुङ्ज्वलं स्त्रीणां मण्डलं मण्डयतीति तथा ॥ ३४ ॥ इति तृतीये

श्रीधरी

27 - 2

टीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ तृतीये मथुरामेत्य ब्रजात्कंसवधादिकम् ॥ यत्कृतं द्वारकायां च कृष्णेन तदवर्णयत् ॥ १ ॥ शमित्यव्ययम् ॥ पित्रोः सुखस्य चिकीषयेत्यर्थः ॥ तृगाद्वाजमंचात् रिपुय्थानां नाथं कंसं व्यसोरिप विकर्षणं पित्रोः सुखार्थम् ॥ १ ॥ ब्रह्म वेदं सविस्तरं पडंगादिसहितम् । पंचजनोदरिवदारणद्वारा पुत्रमानीयेत्यर्थः ॥ २ ॥ भीष्मककन्यया कृतिमण्या
ये राजानः समाहृताः । हस्वत्वमार्पम् । समाहृता इति पाठे आकृष्टा इत्यर्थः ॥ केन साधनेन श्रियो लच्चयाः सवर्णेन समानेन रूपेण यद्यपि तया केवलं श्रीकृष्ण एवाहृतो न सर्वे ॥
तथापि तस्या लावण्यं तेषमागमने हेतुरिति तयैवाहृता इत्युच्यते । एषां मिपतां पत्रयतां मूर्षिन पदं दधत् तया सह गांधर्ववृत्त्या परस्परसमयरूपया बुभूपया भिवतुमिच्छया कृतिमणीं
जहार । कथंभूतां स्वभागं लच्च्यंशत्वाच्या स्वात्मनोऽपितत्वाच्च सुपर्णः सुपतनः । यद्वा । सुपर्ण इव स्वभागं सुधामित्यर्थः । यद्वा । श्रियो कृतिमण्याः समानं वर्णद्वयं वाचकं यस्य सः ।
श्रियः सवर्णो रूम्मी तेन समाहृताः शिश्चपालादयः। किमर्थम्। भीष्मककन्यया सह तेषां वुभूपया भृतिभवित्वत्वेत्वत्वेत्वत्वेत्वत्वेत्व शिश्चपालस्याह्वानं वरत्वेन बुभूषया जरासंधादीनां विद्ववाहोत्सवेन। शेषं

द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ उद्भव उवाच ॥ ततः स आगत्य पुरं स्विपत्रोश्चिकीर्षया शं बलदेवसंयुतः ॥ निपात्य तुंगाद्रिपुय्थनाथं हतं व्यकर्षद्व यसमोजसोव्याम् ॥१॥ सांदीपनेः सकृत्योक्तं बद्धाधीत्य सिवस्तरम् ॥ तस्मै प्रादाद्वरं पुत्रं मृतं पंचजनोदरात् ॥ २ ॥ समाहुता भीष्मककन्यया ये श्चियः सवर्णेन चुभूपयेषाम् ॥ गांधविवृत्त्या मिपतां स्वभागं जहे पदं मूर्धिन दधत्सुपर्णः ॥ ३ ॥ ककुद्मतो विद्वनसो दमित्वा स्वयंवरे नाग्नजिती-मुवाह् ॥ तद्भग्नमानानिष गृद्धवतोऽज्ञान् जन्नेऽक्षतः शक्षभृतः स्वशक्षेः ॥ ४ ॥ प्रियं प्रभुर्गाम्य इव प्रियाया विधित्सुरार्ष्वद्वयुत्तरुं यद्थें ॥ वज्याद्वतं सगणो रुषाऽन्धः कीडामुगो नृनमयं वधूनाम् ॥ ५ ॥ सुतं मुधे खं वपुषा ग्रसंतं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं धरित्र्या ॥ आमंत्रितस्तत्तनयाय शेषं दत्त्वा तदंतःपुरमाविवेश ॥ ६ ॥ तत्राहृतास्ता नरदेवकन्याः कुजेन दृष्ट्वा हरिमार्तबंधुम् ॥ उत्थाय सद्यो जगृहुः प्रहर्षत्रीडाऽनुरागप्रहितावलोकैः ॥ ७ ॥ आसां मुहूर्त एकस्मिन्नानागारेषु योपिताम् ॥ सिवधं जगृहे पाणीननुरूषः स्वमायया ॥ ८ ॥ तास्वपत्यान्यजनयदात्मतुल्यानि सर्वतः ॥ एकैकस्यां दश दश प्रकृतेर्विचुभूपया ॥ ९ ॥ कालमागधशाल्वादीननीकै रुधतः पुरम् ॥ अजीधनतस्वयं दिव्यं स्वपुंसां तेज आदिशत् ॥ १० ॥

पूर्ववत् ॥३॥ कक्क्षतो ष्ट्रपानविद्धनासिकान्विद्धनासिकान्कृत्वेति वा तैर्र्र्यभैस्तइमनेन च भग्नो मानो येगां तथापि तान् गृद्धचतः कामयमानानत एवाज्ञान् शस्त्रभृतो राज्ञस्तव्अस्वेरक्षत एव जघान ॥ ४ ॥ यदाऽदित्याः कुंढले दातुं स्वर्गं गतस्तदा प्रभुः स्वतंत्रोऽपि ग्राम्यः स्वीपरतंत्र इव प्रियायाः सत्यभामायाः प्रियं विधातुमिच्छुर्यु तरुं पारिजातमानीतवान् । यद्धे यिक्तिमत्तं तं कृष्णं वजी स्विप्ति योद्धमन्वधावत् । स्वकार्यसाधकेन तेन युद्धोद्यमस्तस्यायुक्त एवेत्याह् । क्रीडामृग इति । अयं वजी ॥ ५ ॥ सुनामेन चक्रेणोन्मथितं इतं सुतं भौमं दृष्ट्वा तस्य मात्रा धरित्र्या भूम्या आमंत्रितः प्राधितः संस्तस्य तनयाय भगदत्ताय इत्रशेषं राज्यं दन्वा ॥ ६ ॥ तत्रांतःपुरे कुजेन भौमेन या आहृतास्ताः प्रहर्षत्र मीडा चातुरागश्च तैः प्रहिताः प्ररिता येऽव-लोकास्तैर्जगृद्धः स्वीकृतवत्यः ॥ ७ ॥ आसां योपितां पाणींस्तत्तदनुरूपः सन्सविधं विवाहोचितप्रकारसितं यथा भवति ॥८॥ सर्वतः सर्वेर्गुणैः स्वतुन्यानि प्रकृतेर्यायाया विविधं भवनं विस्तार-स्तदिच्छया गद्धा प्रकृतेर्हेतोविविधं भवितुमिच्छया ॥ ९ ॥ कालः कालयवनः रुधत आष्ट्रप्त आष्ट्रव्यामादिभिनिमित्तमात्रैः स्वयमेवाजीपनदातितवान् । तेन च स्वपुंसां तेजः प्रमावं

कीर्ति वा दत्तवान् ॥१०॥ श्वरद्विविद्वल्वलानन्यानपि कांश्वित्प्रद्युम्नरामादिभिनिमित्तमात्रैर्घातयद्यातयत् ।घातयिभिति वा पाठः । दंतवक्त्रादीन् स्वयमवधीत् ॥११॥ नृपानघातयदित्यनुषंगः । कथंभूतान् । कुरुत्तेत्रमापततां गच्छतां येवां बलैः सैर्न्यर्भूः सर्वाऽपि चचाल चकंपे ॥ १२ ॥ स कृष्णः हता श्रीरायुश्च यस्य भग्नावृद्ध यस्यं तं उच्यां शयानं पश्यन्निप न ननंद संतोषं न प्राप ॥ १३ ॥ अनिभनंदनप्रकारमेवाह । कियानिति । द्रोणादिभिर्मृत्रैः कारणभूतैः । यदिति योऽष्टादशाक्षौहिणीयुक्तः । इस्वत्वमार्पम् । क्षपितो य उरुभारो भ्रुवः । अयं कियानत्यन्य इत्यर्थः । यस्मान्मदंशैः प्रद्युम्नादिभिहेंतुभृतैर्दुविपहं बलमास्ते ॥ १४ ॥ न चात्रान्य उपायः प्रभवति । किंतु मधुना य आमदः सर्वतो मदस्तेनाताम्रविलोचनानामेपां विवादो यदा भविष्यति तदेयाने-

शंबरं द्विविदं बाणं मुरं बल्वलमेव च ॥ अन्यांश्र दंतवक्त्रादीनवधीत्कांश्र घातयत् ॥ ११ ॥ अथ ते भ्रातृपुत्राणां पक्षयोः पतितान्नपान् ॥ चचाल भूः कुरुचेत्रं येषामापततां वर्लैः ॥१२॥ सकर्णदुःशासनसौबलानां कुमंत्रपाकेन इतिश्रियायुषम् ॥ सुयोधनं सानुवरं शयानं भग्नोरुमुव्यां न ननन्द पश्यन् ॥ १३ ॥ कियान्भुवोऽयं क्षपितोरुभारो यद्द्रोणभीष्मार्जुनभीममूलैः ॥ अष्टादशाक्षौहिणिको मदंशैरास्ते बलं दुर्विषहं यदूनाम् ॥ १४ ॥ मिथो यदैषां भिवता विवादो मध्वामदाताभ्रविलोचनानाम् ॥ नैषां वधोषाय इयानतो उन्यो मय्युद्यते उन्तर्द्धते स्वयं स्म ॥ १५ ॥ एवं संचित्य भगवान्स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजम् ॥ नंदयामास सुहृदः साधूनां वर्त्म दर्शयन् ॥ १६ ॥ उत्तरायां वृतः पूरोर्वशः साध्वभिमन्युना ॥ स वै द्रौण्यस्त्र-संबिन्नः पुनर्भगवता भृतः ॥१७॥ अयाजयद्धर्मसुतमश्वमेधैस्त्रिभिविभुः ॥ सोऽपि दमामनुजै रक्षन् रेमे कृष्णमनुत्रतः ॥१८॥ मगवानपि विश्वातमा लोकवेदपथानुगः ॥ कामान्सिषेवे द्वार्वत्यामसक्तः सांख्यमास्थितः ॥ १९ ॥ स्निग्धस्मितावलोकेन वाचा पीयूपकल्पया ॥ वरित्रेणानवद्येन श्रीनि-केतेन चात्मना ॥ २० ॥ इमं लोकममुं चैव रमयन्सुतरां यदून् ॥ रेमे क्षणदया दत्तन्तणस्त्रीक्षणसीहदः ॥ २१ ॥ तस्यैवं रममाणस्य संवत्सरगणा-न्बहून् ॥ गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत ॥२२॥ दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीनः स्वयं पुमान् ॥ को विसंभेत योगेन योगेश्वरमनुत्रतः ॥२३॥ पुर्यां कदाचित्की डिद्धिर्यदुभोजकुमारकैः ॥ कोषिता मुनयः शेपुर्भगवन्मतकोविदाः ॥ २४ ॥ ततः कतिपयैर्मासैर्वृष्णिभोजां धकादयः ॥ ययुः प्रभासं संहष्टा रथैदेंविवमोहिताः ॥ २५ ॥ तत्र स्नात्वा पितृन् देवानृषींश्रीव तदम्भसा ॥ तर्पयित्वाऽथ विष्रेभ्यो गावो वहुगुणा ददुः ॥ २६ ॥ हिरण्यं वैषां वधोषायोऽन्यो नास्ति । एकात्मानोऽपि मय्युद्यते सति स्वयमेव विवादेनांतर्दधीरित्रत्यर्थः ॥ १५ ॥ एवं क्लोकद्वयेनोक्तं क्रमेण संचित्य स्वराज्ये स्थापयित्वा ॥ १६ ॥ भृतो रक्षितः ॥१७॥ अतुजैः सह ॥१८॥ सांख्यं प्रकृतिपुरुपविवेकम् ॥१९॥ स्मितसहितोऽवलोकस्तेन । पीयूपकल्यया सुधातुल्यया पाठांतरे सुधाप्रवाहरूपया । आत्मना देहेन ॥२०॥ क्षणदया राज्या दत्तः क्षणोऽवसर उत्सवो वा यासां स्त्रीणां तासु क्षणं सौहृदं यस्य सः ॥२१॥ गृहमेधेषु गृहमेधर्मेषु योगेषु कामभोगोपायेषु विराग औदासीन्यं जातिमत्यर्थः ॥२२॥ यदा स्वाधीनेष्विप भगवतो विरागस्तदा दैवाधीने को विस्नंमेत विस्वासं प्रीति चेद्योगेक्वरं श्रीकृष्णमनुबतः ॥ २३ ॥ शेषुः शापं ददुः । सगवतो मतेऽभिप्रायं कोविदा अभिज्ञाः ॥ २४ ॥ २५ ॥ वयःशीलादिबहुगुणो-

ना ५ ॥

पेता या गावस्ताः ॥२६॥ कन्याश्च । वृत्तिकरीं जीविकापर्याप्ताम् ॥२७॥ भगवदर्पणं यथा भवति । गोविष्रार्था असवो येपाम् ॥२८॥ इति श्रीमद्भागवते महा० तृतीयस्कंघे टीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ चतुर्थें वंधुनिधनं श्रुत्वात्मज्ञानलब्धये ॥ उद्भवस्योपदेशेन क्षत्ता मैत्रेयमागमत् ॥ १ ॥ तैर्त्राक्षणैरनुज्ञाताः । वारुणीं पैष्टीं मिद्राम् ॥१॥ वारुण्येव मैरेयं तस्य दोपेण । स्वौ निम्लो-चत्यस्तं गच्छति सति । मर्दनं कदनम् ॥ २ ॥ उपस्पृत्रय सरस्वत्यामाचम्य ॥ ३ ॥ अहं चोक्तं पूर्वमेय द्वारकायाम् ॥ ४ ॥ तदिभिष्रेतं कुलसंहारादिकम् ॥५॥ कृतकेतं कृतावासम् । अकेत-नमनाश्रयम् ६॥ विरजं संशुद्धं सत्त्वमयम् । विदितं लक्षितम् । कौशं कौशेयम् ॥७॥ अघिश्रित्योपरि स्थापियत्वा । अपाश्रितः पृष्ठतोऽवष्टब्धोऽर्भको वालः कोमलोऽश्वत्थो येन तं । त्यक्तं विष्यसं विषयसुखं येन तं । तथाऽप्यकृशमानंदपूर्णम् ॥८॥ द्वैपायनः सुहत्सखा च यस्य सः । स्वगुरुपुत्रत्वात् । पराशरिशिष्यो मैत्रेय इत्यर्थः ॥ ९ ॥ प्रमोदेन भावेन चानता कंघरा यस्य । रजतं शय्यां वासांस्यजिनकंवलान् ॥ यानं रथानिभान्कन्या धरां वृत्तिकरीमपि ॥२७॥ अत्रं चोरुरसं तेभ्यो दत्त्वा भगवदर्पणम् ॥ गोविप्रार्थासवः श्र्राः प्रणेमुर्भुवि मूर्धभिः ॥२८॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कंधे तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ उद्धव उवात्र ॥ अथ ते तद्वज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीम् ॥ तया विश्वंशितज्ञाना दुरुकैर्मर्भ पस्पृशः ॥ १ ॥ तेषां मैरेयदोषेण विषमीकृतचेतसाम् ॥ निम्लोचित रवावासीद्वेणूनामिव मर्दनम् ॥ २ ॥ भगवान् स्वात्ममायाया गतिं तामवलोक्य सः ॥ सरस्वतीमुपस्पृश्य वृक्षमूलमुपाविशत् ॥ ३ ॥ अहं चोक्तो भगवता प्रपन्नार्ति-हरेण ह ॥ बदरीं त्वं प्रयाहीति स्वकुछं संजिहीर्षुणा ॥ ४ ॥ अथापि तदिभप्रेतं जानब्रहमरिंदम ॥ पृष्ठतो उन्वगमं भर्तुः पादिवश्छेषणाक्षमः ॥ ५ ॥ अद्राक्षमेकमासीनं विचिन्वन्दियतं पतिष ॥ श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृतकेतमकेतनम् ॥ ६ ॥ श्यामावदातं विरजं प्रशांतारुणलोचनम् ॥ दोर्भिश्चतु-भिविद्तं पीतकौशांवरेण च ॥ ७ ॥ वाम ऊराविधिश्रत्य दिवणां विसरोरुहम् ॥ अपाश्रितार्भकाश्वत्थ्रमकृशं त्यक्तिपण्लम् ॥ ८ ॥ तस्मिन्महाभा गवतो द्वैपायनसुहत्सखः ॥ लोकाननुचरन्सिद्ध आससाद यहच्छया ॥ ९ ॥ तस्यान्रकस्य मुनेर्मुकुंदः प्रमोदभावानतकंधरस्य ॥ आशृष्वतो मामनुरागहाससमी चया विश्रमयन्त्रवाच ॥१०॥ श्रीभगवानुवाच ॥ वेदाहमंतर्मनसोप्सितं ते ददामि यत्तद्दुरवापमन्यैः ॥ सत्रे पुरा विश्वसृजां वसूनां मित्सिद्धिकामेन वसो त्वयेष्टः ॥ ११ ॥ स एष भावश्चरमो भवानामासादितस्ते मद्नुग्रहो यत् ॥ यन्मां नृलोकात्रह उत्सृजंतं दिष्टचा दहश्वान् विशदानुचृत्या ॥ १२ ॥ पुरा मया प्रोक्तमजाय नाभ्ये पाद्मे निषण्णाय ममादिसर्गे ॥ ज्ञानं परं मन्मिहमावभासं यत्सूरयो भागवतं वदंति ॥१३॥ पाठांतरे प्रमोदस्य भारेणानुरागेण सह हासो यस्यां तथा समीक्षया विश्रमयन् विगतश्रमं कुर्वन् ॥ १० ॥ हे उद्धव ! ते मनसीप्सितमहमंतःस्थितो वेद वेशि । दाने हेतुः । विश्वसृजां वस्नां च मिलितानां सत्रे हे वसो इति पुरा पूर्वजन्मनि त्वं वसुरभूंस्तदा मत्प्राप्तिकामेन त्वयाऽहमिष्टोऽतस्तत्साधनं ददामि दास्यामि। अन्यैर्मत्पराङ्मुखैर्दुष्प्रापम्॥११॥ तस्य भाग्यमभिनंदति । स एप भावो जन्म ते भवानां मध्ये चरमः। यद्यस्मिन् मद्नुग्रह आसादितो लब्धः। यत्पुनमौ रह एकांते विशदानुवृत्त्या एकांतभक्त्या दृहश्चानदृष्टवानसि। एति इष्टिया भद्रं जातिमत्यर्थः। नृलोकान् नृशब्देन जीवास्तेषां लोकानुत्युजंतं वैकुंठं गच्छंतमित्यर्थः ॥ १२ ॥ ददामीति यदुक्तं तदेव निर्दिशति । पुरा पूर्वस्मिन्पाद्मे कन्पे आदिसर्गे सर्गोपकमे मम महिमा लीलाऽवभास्यते

मा॰तृ०

11 & 11

येन तत् ॥ १३ ॥ इत्येवमादतश्वासाञ्च करवाहं प्रतीचणं कृषाऽवलोक एवानुप्रहस्तस्य भाजनः पात्रभृतः । पाठांतरे । प्रतिचणमंनुप्रहस्य पात्रमिति शुचोऽश्रृणि मुंचन्नावभापे उक्तवानस्मि ॥१४॥ निह स्वाज्ञाननिवृत्तिमात्रकामोऽहं किंतु त्विनिषेत्रणोत्सुकस्त्विय चाघटमानाचरणं दृष्ट्वा से मोहो सेवत्यतस्त्वं तत्त्वज्ञानं देहीति प्रार्थियतुमाह । को निवति । चतुर्पु धर्मादिषु । तथापि हे भूमन् ! भवत्पदांभोजनिपेवणोत्सुकोऽहं तान्नं प्रवृणोमि ।। १५ ।। अघटमानाचरणं दर्शयति । कर्माण्यनीहस्य निःस्पृहस्य निष्क्रियस्य वा । अभवस्याजन्मनो भवो जन्म कालात्मन-स्तवारिभयाद्दुर्गाश्रयः पलायनं च स्वात्मिन रितर्यस्य तस्य बह्वीभिः स्त्रीभिगृहस्थाश्रम इति यदिहास्मिन् संसारे विदुपामिष धीः संशयेन खिद्यति ॥ १६ ॥ किंच । मंत्रेषु च प्रस्तुतेषु सत्सु मामाहृय वै अहो पुच्छेरपुच्छः । अकुंठितः कालादिनाऽखंडः संततः सदात्मा संशयादिरहितो बोधो विद्याशक्तिर्यस्य । सुरधवदज्ञवत् । अप्रमत्तोऽवहितः सन् ॥ १७ ॥ स्वात्म-इत्याद्दतोक्तः परमस्य पुंसः प्रतीचणानुष्रहभाजनो ऽहम् ॥ स्नेहोत्थरोमा स्खिलताक्षरस्तं मुंचञ्छुचः प्रांजिलरावभाषे ॥१४॥ को न्वीश ते पादस-रोजभाजां सुदुर्लभोऽर्थेषु चतुर्ष्वपीह ॥ तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदांभोजनिषेवणोत्सुकः ॥ १५ ॥ कर्माण्यनीहस्य भवोऽभवस्य ते दुर्गा-श्रयोऽथारिभयात्पलायनम् ॥ कालात्मनो यत्प्रमदायुताश्रयः स्वात्मन्नतेः खिद्यति धीर्विदा मेह ॥१६॥ मंत्रेषु मां वा उपहूय यत्त्वमकुंठिताखंडस-दात्मबोधः ॥ एच्छे प्रभो मुग्ध इवाप्रमत्तस्तन्नो मनो मोहयतीव देव ॥ १७ ॥ ज्ञानं परं स्वात्मरहःप्रकाशं प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम् ॥ अपि चमं नो प्रहणाय भर्तर्वदांजसा यद्वृजिनं तरेम ॥ १८ ॥ इत्यावेदितहादीय महां स भगवान् परः ॥ आदिदेशारविंदाच आत्मनः परमां स्थितिम् ॥१९॥ स एवमाराधितपादतीर्थादधीततत्त्वात्मविबोधमार्गः॥ प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवमिहागतोऽहं विरहातुरात्मा ॥२०॥ सोऽहं तद्दर्शनाह्वाद-वियोगार्तियुतः प्रभो ॥ गमिष्ये दियतं तस्य बदर्याश्रममंडलम् ॥ २१ ॥ यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवानृषिः ॥ मृदु तीत्रं तपो दीर्घं तेपाते लोकभावनौ ॥२२॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्युद्धवादुपाकण्यं सुहदां दुःसहं वधम् ॥ ज्ञानेनारामयत्वत्ता शोकमुत्पतितं बुधः ॥ २३ ॥ स तं महा-भागवतं व्रजंतं कौरवर्षभ ॥ विश्रंमादभ्यधत्तेदं मुख्यं कृष्णपरित्रहे ॥२४॥ विदुर उवाच ॥ ज्ञानं परं स्वात्मरहःप्रकाशं यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते ॥ वक्तुं भवान् नो र्इति यद्धि विष्णोर्भृत्याः स्वभृत्यार्थकृतश्चरंति ॥ २५ ॥ उद्धव उवाच ॥ ननु ते तत्त्वसंराध्य ऋषिः कौषारवो रन्ति मे ॥ साक्षाद्ध-नस्तव रहो रहस्यं तत्त्वं तस्य प्रकाशकम्। कस्मै ब्रह्मणे सर्वनामत्वमार्पम्। नोऽस्माकं ब्रह्मणायापि क्षमं यदि योग्यं तर्हि वद। भर्तः स्वामिन्! यद्यतो वृजिनं संसारदुःखमनायासेन तरेम तरिष्यामः ॥ १८ ॥ आवेदितो हार्दो हृदिस्थितोऽभिप्रायो येन तस्मै ॥ १९ ॥ आराधितपादो भगवान् स एव तीर्थं गुरुस्तस्मादधीतोऽधिगतस्तन्वात्मविवोधस्य परमार्थात्मज्ञानस्य मार्गो येन । सोऽहं देवं परिवृत्य प्रदक्षिणीकृत्य ॥ २० ॥ तस्य दर्शनेनाह्यादो वियोगेनार्तिश्च ताभ्यां युतो वदर्याश्रमस्यानं गमिष्यामि ॥ २१ ॥ मृदु परोपद्रवशुन्यं तीव्रं दुश्चरं दीर्घमाकल्पांतं तेपाते तपञ्चरत इत्यर्थः । लोकभावनौ लोकानुग्रहकारकौ ॥ २२ ॥ ज्ञानेन विवेकेन ॥ २३ ॥ कृष्णपरिग्रहे परिवारे मुख्यं विश्रंभादिश्वासात् । कौरवर्षभ हे परी-क्षित् ! ॥ २४ ॥ यद्यस्माद्विष्णोर्भृत्याः स्वभृत्यप्रयोजनसाधकाः संतक्ष्यरंति । निह कृतार्थानायन्यत्कृत्यमस्तीत्यर्थः ॥ २५ ॥ तत्त्वाय संराध्य इति । अयं भावः । भगवतैव स्मरणमात्रेण

र्दे श्रीधर

To V

11 & 1

तवापि तन्त्रप्रपिद्ष्यायम् । अथ कैवलमसंभावनादिनिवृत्तये ज्ञानी कश्चिदाराष्यः स च तवाराष्यो मैत्रैयो न त्वहं ममांतिक एव त्वदुपदेशे तस्यादिष्टत्वादिति ॥ २६ ॥ प्लावितोऽपनीत उरुस्तापो यस्य सः । यमस्वप्तर्यमुनायाः पुलिने तीरे तां निशां क्षणिमव सम्रपितः । औपगविरुद्धवः ॥ २७ ॥ ब्रह्मशापेन निधनं प्राप्तेषु यद्यस्मात्त्रयाणां ब्रह्मादीनामीशो हिरिरप्याकृति मनुष्याकारं त्यक्तवान् ॥ २८ ॥ ब्रह्मशापोऽपदेशो मिपं यस्य तेन कालेन स्वशक्तिस्पेणामोधं वांछितं यस्य । न ह्यत्र शापः प्रश्वः किंतु भगविद्च्छियेत्यर्थः ॥ २९ ॥ मन्यपुपरते सित् ज्ञानमईति ज्ञानयोग्यो भवित ॥ ३० ॥ मत्तः सकाशादीपदिष न्यूनो न भवित । यद्यस्माद्गुणैर्विपयैर्न क्षोभितः मद्वयुनं मद्विपयं ज्ञानं लोकस्योपदिशन्तिह तिष्ठतु ॥३१॥ एवमनेनाभित्रायेण शब्दयोनिना वेदकर्त्रा ईजे पूजयामास ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ अन्येपां पश्चां पश्चतुल्यानां विक्कवात्मनामधीरिचत्तानाम् ॥३४॥ मनसेक्षितं चितितम् ॥ ३५ ॥ कालिद्याः सकाशात् सिद्ध एव विदुरः कितिपयै-

गवताऽऽदिष्टो मर्त्यं लोकं जिहासता ॥ २६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति सह विदुरेण विश्वमूर्तेर्गुणकथया सुधया प्लावितोरुतापः ॥ चणमिव पुलिने यमस्वसुस्तां समुषित औपगविनिशां ततोऽगात् ॥२०॥ राजोवाच ॥ निधनमुपगतेषु वृष्णिभोजेव्विधरथयूथपयूथपेषु मुख्यः ॥ स तु कथमविष्टि उद्धवो यद्धरिरिप तत्त्यज आकृतिं ज्यधीशः ॥२८॥ श्रीशुक उवाच ॥ ब्रह्मशापापदेशेन कालेनामोघवां छितः ॥ संहत्य स्वकुलं नूनं त्यच्यन्देहमचित्यत् ॥ २९ ॥ अस्माद्योकादुपरते मिय ज्ञानं मदाश्रयम् ॥ अर्हत्युद्धय एवाद्धा संप्रत्यात्मवतां वरः ॥ ३० ॥ नोद्धवोऽण्विप मन्न्यूनो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभुः ॥ अतो मद्धयुनं लोकं श्राह्यन्निह तिष्ठतु ॥ ३१ ॥ एवं त्रिलोकगुरुणा संदिष्टः शब्दयोनिना ॥ वदर्याश्रममासाद्य हिर्मीजे समाधिना ॥ ३२ ॥ विदुरोऽप्युद्धवाच्छुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः ॥ क्रीडयोपात्तदेहस्य कर्माणि श्लाधितानि च ॥ ३३ ॥ देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम् ॥ अन्येषां दुष्करतरं पश्चनां विक्ववात्मनाम् ॥ ३४ ॥ आत्मानं च कुरुश्रेष्ट कृष्णेन मनसेक्षितम् ॥ ध्यायन् गते भागवते रुरोद प्रेमविह्वलः ॥ ३५ ॥ कालिद्धाः कितिभिः सिद्ध अहोभिर्भरत्वभः ॥ प्रायद्यत स्वःसिरतं यत्र मित्रायुतो मुनिः ॥ ३६ ॥ इति श्रीमद्धागवते महापुराणे तृती-यस्वंधे चतुर्थोऽप्यायः ॥श्र॥ श्रीशुक उवाच ॥ द्वार द्युनचा ऋषभः कुरूणां मैत्रेयमासीनमगाधवोधम् ॥ क्षतोपमृत्याच्युतभावशुद्धः पत्रच्छ सौशी-ल्यगुणामितृतः ॥ १ ॥ विदुर उवाच ॥ सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वाऽन्यदुपारमं वा ॥ विदेत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भग-

दिंनैः स्वःसिरतं गंगां प्रापद्यत प्राप्तः ॥३६॥ इति तृतीये टीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ पंचमे भगवन्लीलां क्षत्रा पृष्टो महाम्रुनिः ॥ प्रोवाच महदादीनां सर्गं तैथ हरेः स्तुतिम् ॥ १ ॥ उक्तश्रतुर्मिरध्यायैः क्षुचुर्मैत्रेयसंगमः ॥ संवादस्तु तयोः स्कंधद्वयेनाथ निगद्यते ॥ २ ॥ द्युनद्या गंगाया द्वारि हरिद्वारे आसीनं न तु कर्मव्यप्रम् । तत्र हेतुः । अगाधोऽपरिच्छिन्नो बोधो यस्येति मैत्रेयस्य सौशीन्यमार्जवादिगुणाश्च करुणादयस्तैरतितृप्तः । पाठांतरे । क्षचुः सौशीन्यादिभिरभितृप्तं संतुष्टं मैत्रेयम् ॥ १ ॥ प्रश्नानेवाह । सुखायेति पंचदशिनः ।तैः कर्मभिः सुखं वान्यस्य दुःखस्योपशमं वेत्यर्थः । अथवाऽन्यद्वा न विदेत कि तदित्यपेक्षायां तस्यैव निदेशः उपारमं वेति । ततस्तैः कर्मभिर्भूयः पुनः पुनर्दुःखमेव विदेत । अत्रैवंधे संसारे नोऽस्माकं यद्युक्तं कर्तुं योग्यं तत्स-

11011

र्वज्ञो भगवान्वदेत्रिरूपयतु ॥२॥ दैवात्प्राचीनकर्मणो निमित्तभृतात्कृष्णाद्विम्रखस्यातोऽधर्मशीलस्यातः सुदुःखितस्य जनस्यानुग्रहाय भव्यानि मंगलानि भृतानि चरंति । भवंतः परोपकारस्वभावा एवेत्यर्थः ॥३॥ तत्तस्मात् हे साधुवर्य ! शं सुखरूषं वर्तम् नः आदिश कथय । येन वर्त्मना संराधितो हृदि स्थितः सन् तत्त्वाधिगम् आत्माषारोत्त्यं तत्सहितं प्रराणम्नादिवेदप्रमाणकम् ॥ ४ ॥ करोति कर्माणीत्यादीनां वर्णयेति पंचमश्लोके क्रियासंबंधः । यथा येन प्रकारेण पुरुषहर्षण कृतावतारः संस्व्यधीशः त्रिगुणमायानियंता । अतः स्वतंत्र एव यानि कर्माणि करोति । कर्माण्येव विशेषतः प्रच्छति । यथेत्यादिना । निरीहो निष्क्रियो निःस्पृहो वा संस्थाप्य सुस्थितं कृत्वा । वृत्ति जीविकाम् ॥५॥ स्वे स्त्रीये खे हृदयाकाशे निवेश्य स्थापयित्वा । निवृत्ता वृत्तयो यस्य । गुहायां योगमायायाम् । बहुधा ब्रह्मादिरूपेण ॥६॥ मत्स्याद्यवतारभेदैः क्रीडन्यानि कर्माणि विधत्ते यथा पुनर्विशेषं प्रष्टुमीत्सुक्यमाविष्करोति । मन इति । सुश्लोकाः पुण्यकीर्तयस्तेषां मौलि-रिवाधिक्येनोपरि विराजमानस्तस्येत्यर्थः ॥७॥ अधिलोकनायो लोकराथाधिपतिः अलोकाँल्लोकालोकपर्वताद्वहिर्भागान् अचीक्छपत्कल्पयामास । यत्र येषु सर्वाणि यानि सन्वानि तेपां निका-वान्वदेत्रः ॥ २ ॥ जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य दैवादधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य ॥ अनुग्रहायेह चरंति नूनं भूतानि भन्यानि जनार्दनस्य ॥ ३ ॥ तत्साधुवर्यादिश वर्त्म शं नः संराधितो भगवान् येन पुंसाम् ॥ हदि स्थितो यञ्छति भक्तिपूते ज्ञानं सतत्त्वाधिगमं पुराणम् ॥ ४ ॥ करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतंत्रो भगवांस्त्रयधीशः ॥ यथा ससर्जाग्र इदं निरीहः संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विधत्ते ॥ ५ ॥ यथा पुनः स्वे ख इदं निवेश्य शेते गुहायां स निवृत्तवृत्तिः ॥ योगेश्वराधीश्वर एक एतदनुपविष्टो वहुधा यथाऽऽसीत् ॥ ६॥ कीडन् विधत्ते द्विजगोसुराणां चेमाय कर्मा-ण्यवतारभेदैः ॥ मनो न तृप्यत्यपि शृण्वतां नः सुश्लोकमौलेश्चरितासृतानि ॥ ७ ॥ यैस्तत्त्वभेदैरिधलोकनाथो लोकानलोकान् सह लोकपालान् ॥ अचीक्लपद्यत्र हि सर्वसत्त्वनिकायभेदो अधिकृतः प्रतीतः ॥ ८ ॥ येन प्रजानामुत आत्मकर्मरूपाभिधानां च भिदां व्यथत्त ॥ नारायणो विश्वसृगा-त्मयोनिरेतच नो वर्णय विशवर्य ॥ ९ ॥ परावरेषां अगवन् त्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादभी दणम् ॥ अतृप्तुम ज्ञुञ्चसुखावहानां तेषामृते कृष्णक-थामृतौघात् ॥ १० ॥ कस्तृष्तुयात्तीर्थपदो अभिधानात्सत्रेषु वः सूरिभिरी ज्यमानात् ॥ यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भवपदां गेहरतिं ज्ञिनति ॥११॥ मुनिर्विवज्जर्भगवद्गुणानां सखाऽपि ते भारतमाह ऋष्णः ॥ यस्मिञ्जणां ग्राम्यसुखानुवादैर्मतिर्गृहीता नु हरेः कथायाम् ॥ १२ ॥ सा यास्तेषां भेदः अधिकृतस्तत्तत्कर्माधिकारी आश्रित इति वा ॥८॥ उतापि च येन शकारेण जीवानामात्मा स्वभावस्तत्कृतं कर्म तत्कृतं रूपं तत्कृता अभिधास्तासां भेदं कृतवान् । विश्वसृष्टा स्वयमात्मयोनिः स्वतःसिद्धः ॥९॥ नतु महाभारते त्वया सर्वे श्रुतमेव किं पुनः प्रश्नेस्तत्राह । परे त्रैवर्णिका अवरे शूद्राद्यस्तेषां व्रतानि धर्माः मे मया अभीच्णं पुनः पुनः तेषां श्रवणेनातृष्तुम तृप्ताः स्म । तेपां तुच्छसुखावहत्वात् । यस्तु तत्र कृष्णकथामृत्तीयः स्चितस्तस्माद्दते तत्र त्वलंबुद्धिर्नास्तीत्यर्थः ॥१०॥ तत्र हेतुः । क इति । तीर्थपदः कृष्णस्य अभिधानात्कथामृतीयात् सत्रेषु समाजेपु स्रिमिनीरदादिभिः ॥११॥ महाभारतस्याप्यत्रैव तात्पर्यमित्याह । स्रुनिः श्रीकृष्णो वेद्व्यासो भगवद्गुणान् मोक्षधमीन्ते नारायणीयाख्याने वक्तमिच्छुः सन्नर्थकामादिवर्णनं तु इरिक-थायां मितप्रवेशार्थमेवेत्याह । यस्मिनिति । नृणां मित्रिर्गम्यसुखानुवादैर्द्वारभृतैर्नु निश्चितं हरेः कथायां गृहीता नीता । तदुक्तमितिहाससम्बचये । कामिनो वर्णयन् कामं लोभं छुट्धस्य वर्णयन् ॥

श्रोघरी

...

11 9 1

नरः किं फलमाप्नोति कूपेऽन्धमिव पातयन् ॥ लोकचित्तावतारार्थं वर्णयित्वाऽत्र तेन तौ ॥ इतिहासैः पवित्रार्थैः पुनरत्रैव नििंदतौ ॥ अन्यथा घोरसंसारवंधहेत् जनस्य तौ ॥ वर्णयेत्स कथं विद्वा-न्महाकारुणिको मुनिः इति ॥ १२ ॥ श्रीहरिकथायां मतिप्रवेशस्य फलमाह । सा कथा मतिर्वा । अन्यत्र ग्राम्यसुखे । ततः किमत आह । हरेरिति ॥ १३ ॥ एवंभूतायां कथायां ये न रमंते तान् शोचित । शोच्या ये तेपामिष शोच्यांश्र तत्राविदो भारततात्पर्यानिभिज्ञान् शोच्यान् ये तु ज्ञात्वापि हरेः कथायां विम्रखास्तांस्तेपामिष शोच्यानिति योज्यम् । अनिमिषः कालो येपामायुः क्षिपति । अत्रैव हेतुः । वृथैव वादगतिस्मृतयो वाग्देहमनोव्यापारा येपाम् ॥१८॥ तत्तस्माद्धे कौपारव ! अस्य विश्वस्य शिवाय कथासु सारभूतां हरेः कथामेवोद्धत्य नः कीर्तय । यथा पुष्पेम्यो मधु मधुप उद्धरित तद्वदुद्धत्य ॥१५॥ विशेषतः श्रीकृष्णकथा कथनीयेत्याशयेनाह । स इति । यो विश्वसर्गाद्यर्थं पूर्वं गृहीतशक्तिः स एव पुरुषेषु कृतावतारः सन् पुरुषानितकस्य वर्तमानानि यानि कर्माणि चकार तानि विस्तराद्वद ॥१६॥ पुंसा निःश्रेयसमेवार्थः प्रयोजनं तेन हेतुना पृष्टः ॥१७॥ बहुमानमेवाह। साध्विति यंचिमः। अधोक्षजे एवात्मा मनो यस्य तस्यात्मनः स्वस्य श्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः ॥ हरेः पदानुस्मृतिनिर्वृतस्य समस्तदुःखात्ययमाशु धत्ते ॥ १३ ॥ तान् शोच्यशोच्यानविदो-<u>ऽनुशोचे हरेः कथायां विमुखानवेन ॥ क्षिणोति देवोऽनिमिषस्तु येषामायुर्वृथावादगतिस्मृतीनाम् ॥१४॥ तदस्य कौषारव शर्मदातुर्हरेः कथामेव</u> कथासु सारम ॥ उद्भृत्य पुष्पेभ्य इवार्तबंधो शिवाय नः कीर्तय तीर्थकीर्तेः ॥ १५ ॥ स विश्वजन्मस्थितिसंयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीतशक्तिः ॥ चकार कर्माण्यतिपूरुपाणि यानीश्वरः कीर्तय तानि मह्यस् ॥ १६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ स एवं भगवान्पृष्टः क्षत्रा कौषारविर्मुनिः ॥ पुंसां निःश्रे-यसार्थेन तमाह बहु मानयन् ॥ १७ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ साधु पुष्टं त्वया साधो लोकान्साध्वनुमृह्धता ॥ कीर्ति वितन्वता लोके आत्मनोऽधोक्षजा-त्मनः ॥१८॥ नैतचित्रं त्विय क्षत्तर्वादरायणवीर्यजे ॥ गृहीतोऽनन्यभावेन यत्त्वया हिरिश्विरः ॥१९॥ मांडव्यशापाद्भगवान्त्रजासंयमनो यमः ॥भ्रातुः चेत्रे भुजिष्यायां जातः सत्यवतीसुतात् ॥ २० ॥ भवानभगवतो नित्यं संमतः सानुगस्य च ॥ यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशद्भगवान्त्रजन् ॥ २१ ॥ अथ ते भगवानीला योगमायोपबृहिताः ॥ विश्वस्थित्युद्भवांतार्था वर्णयाम्यनुपूर्वशः ॥ २२ ॥ भगवानेक आसेदमप्र आत्माऽऽत्मनां विभुः ॥ आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्युपळत्तणः ॥ २३ ॥ स वा एष तदा द्रष्टा नापश्यद्दृश्यमेकराट् ॥ मेनेऽसंतिमवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तहक् ॥२४॥ कीर्ति च प्रसंगाद्वितन्वता ॥ १८॥ हरियद्गृहीतं एतिच्यं न भवति । कुतः । वादरायणवीर्यजे ॥१९॥ नतु तिहं कथं शुद्रत्वं कथं च लोकानुग्राहकत्वं तत्राह । मांडव्यशापादिति । भ्रातुविचि-त्रवीर्यस्य चेत्रे चेत्रत्वेन स्वीकृतायां ध्रजिष्यायां दास्यां यम एव त्वं जातोऽसि ॥२०॥ किंच भवानिति । कृतः । यस्य तव ज्ञानोपदेशाय मामादिष्टवान् । चकारात्स्वयमपि स्पृत्यैवोपदिष्टवा-निति ॥२१॥ विश्वस्थित्याद्योऽर्था विषया यासां ताः ॥२२॥ तत्र सृष्टिलीलां वर्णियतुं ततः पूर्वावस्थामाह । इदं विश्वमग्रे सृष्टेः पूर्वे परमात्मा भगवानेक एवास आसीत् । आत्मनां जीवा-नामात्मा स्वरूपं विश्वः स्वामी च नान्यद्द्रष्ट्दश्यात्मकं किचिदासीत्। कारणात्मना सत्त्वेऽपि पृथक्प्रतीत्यभावादित्याह । अनानामत्युपलक्षणो नानाद्रष्ट्दश्यादिमतिभिनीपलच्यत इति तथा। यद्वा । अकारमञ्लेषं विनैवायमर्थः । यः सृष्टी नानामतिमिरुपलचयते स तदा एक एवासीदिति । कृतः । आत्मेच्छा माया तस्या अतुगतौ लये सित । यदा । आत्मन एकाकित्वेनावस्थानेच्छा-

11311

यामजुष्तायामित्यर्थः ॥२३॥ तत्र प्रथमं मायोद्भवप्रकारमाह द्वाम्याम् । स वै एप द्रष्टा सन् इत्यं नापत्रयत्। यतः स एकराडेक एव तदा प्रकाशते आत्मानमसंतिमव मेने द्वयाभावे द्रष्टृत्वाभावात् । तदाह । स्रप्ता मायाद्याः शक्तयो यस्य सः । न त्वसंतमेव मेने यतोऽस्रप्ता दक् चिच्छक्तिर्यस्येति ॥२४॥ सा वै द्रष्टृदृद्धयानुसंधानरूपा सदसदात्मिका कार्यकारणरूपा । यद्वा । सद्दृद्धयमात्मस्वरूपं च तयोरात्मा यस्याः तद्वभयानुसंधानरूपत्वात् ॥२५॥ कालश्वत्या कालश्वत्या गुणमय्यां ज्ञुभितगुणायां अधोक्षजः परमात्मा आत्मांशभूतेन पुरुषेण प्रकृत्यधिष्टातृरूपेण वीर्यं चिदामासमाधत्त । वीर्यवान् चिच्छक्तियुक्तः ॥२६॥ कालप्रेरिताद्व्यक्तान्मायातः तत्त्वं पदं परित्यज्य महतो लक्षणमतः पुद्धिगनिदेशो विज्ञानात्मेति सन्त्रप्रधानन्वात् स्वदेहस्यं विश्वपुच्छूनवीजगतमंकुरादिरूपं वश्वमित्र व्यंजयन् प्रकाशयन् यतोऽसौ तमो नुद्तीति तमोनुदः । तदुक्तं सात्वततंत्रे । विष्णोस्तुत्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः ॥ प्रथमं महतः सन्दृ द्वितीयं त्वंडसंस्थितम् ॥ तृतीयं सर्वभूतस्यं तानि ज्ञात्वा विश्वच्यत इति ॥२७॥ अहंकारोत्पत्तिमाह सार्धाभ्याम् । सोऽपीति । अंशिश्वदाभासो निमित्तं गुणा उपादानं कालः क्षोभकस्तदात्मा तदधीनो भगवान् सर्वाच्यक्षस्तदृष्टिगोचरः सा वा पत्तस्य संदृष्टरः शक्तिः सदसदानिका ॥ पासा नाम सर्वस्त्रप्ता स्तर्यस्त स्वति । स्वत्रप्ता स्वत्रप्ता स्वत्रप्ता स्वत्रप्ता स्वत्रप्ता स्वत्रप्ता स्वत्रपात्त स्वत्रप्ता स्वत्रप्ता स्वत्रपत्त स्वत्रपत्त स्वत्रपत्त स्वत्रपत्त स्वत्रपत्त स्वत्रपत्र स्वत्रपत्त स्वत्रपत्त स्वत्रपत्त स्वत्रपत्त स्वत्रपत्रपत्त स्वत्रपत्त स्वत्रपत्त स्वत्रपत्त स्वत्रपत्रपत्त स्वत्रपत्त स्वत्रपत्त स्वत्रपत्त स्वत्रपत्त स्वत्रपत्त स्वत्रपत्त स्वत्यास्य स्वत्रपत्ति स्वत्रपत्त स्वत्रपत्ति स्वत्रपत्ति स्वत्रपत्ते स्वत्रपत्ति स्वत्यत्य स्वत्रपत्ति स्वत्यापत्ति स्वत्यत्वात्यत्व स्वत्यास्यत्वस्वत्यास्यत्वान्यत्वस्वत्यत्वस्यास्यत्ति स्वत्य

सा वा एतस्य संद्रष्टुः शक्तिः सदसदात्मिका ॥ माया नाम महाभाग ययेदं निर्ममे विभुः ॥ २५ ॥ कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्यामधोक्षजः ॥ पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान् ॥ २६ ॥ ततोऽभवन्महत्तत्त्वमञ्यक्तात्कालचोदितात् ॥ विज्ञानात्मात्मदेहस्यं विश्वं व्यंजंस्तमोनुदः ॥ २७ ॥ सोऽप्यंशगुणकालात्मा भगवद्दृष्टिगोचरः ॥ आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य सिमृक्षया ॥ २८ ॥ महत्तत्त्वाद्विकुर्वाणादहंतत्त्वं व्यजायत ॥ कार्यकारणकर्त्रात्मा भृतेन्द्रियमनोमयः ॥ २९ ॥ वैकारिस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा ॥ अहंतत्त्वाद्विकुर्वाणान्मनो वैकारिकाद्रभृत् ॥ वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यंजनं यतः ॥ ३० ॥ तैजसानींद्रियाण्येव ज्ञानकर्ममयानि च ॥ तामसो भृतस्तृत्वमादिर्यतः खं लिंगमात्मनः ॥ ३१ ॥ कालमान्यांशयोगेन भगवद्वीक्षितं नभः ॥ नभसोऽनुसृतं स्पर्शं विकुर्वन्निमें अनिलम् ॥३२॥ अनिलोऽपि विकुर्वाणो नभसोरुवलान्वितः ॥ ससर्ज रूपतन्मात्रं ज्योतिलोंकस्य लोचनम् ॥ ३३ ॥ अनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुर्वत्परवीचितम् ॥ आधत्तांभो रसमयं कालमायांशयोगतः ॥ ३४ ॥ ज्योतिर्वाभोऽनुसंमृष्टं विकुर्वद्वह्ववीचितम् ॥ महीं गंधगुणामाधात्कालमायांशयोगतः ॥ ३५ ॥ भूतानां नभआदीनां यद्यद्वव्यावरावरम् ॥ तेषां परानुसंसर्गा-

सन् स्वयमात्मानं व्यवस्रोद्भूपांतरमनयत् ॥ २८ ॥ अहंकारस्य लक्षणमाह । कार्यमधिभूतं कारणमध्यात्मं कर्त्व अधिदैवं तेपामात्मा आश्रयः । अत्र हेतः । भूतेन्द्रियमनोमयस्तद्विकारवान् मन हित देवानामध्युपलक्षणम् ॥२९॥ एतदेव विभागतः प्रपंचयति । वैकारिक इत्यादिना । वैकारिकः सान्त्विकस्तैजसो राजसः देवाश्र वैकारिकाः सान्त्रिकाहंकारकार्यभूता इत्यर्थः । यतो येभ्य इंद्रियाधिष्ठात्भयो देवेभ्यो हेतुभूतेभयोऽर्थाभिव्यंजनं शब्दादिप्रकाशो भवति ॥३०॥ तैजसान्येवेत्यन्वयः । ज्ञानेन्द्रियाणां ज्ञानमयानां सान्त्रिकत्ववंका माभूदित्येवकारः । तामसो भूतस्नमस्य शब्दिस्यादिः कारणम् । यतःशब्दात् खमाकाशो भवति आत्मनो लिंगं स्वगुणशब्दरूपेण प्रकाशकं हृदयाकाशतया वा । यद्वा । लिंगं श्रतिरम् । आकाशशरीरं त्रह्म इति श्रुतेः ॥३१॥ नमसः स्वस्मान्दनुसृतं स्पर्शं विकुर्वद्रपातरं नयदिनलं वायुम् । एवं सर्वत्र तन्मात्रद्वारा भूतोत्पत्तिरिति ज्ञातव्यम् ॥ ३२ ॥ नभसा सहितः स्वयं चोस्वलान्वितः ततो ज्योतिस्तेजः लोचनं प्रकाशकम् ॥३२॥३४॥३४॥ हे भव्य विदुर ! पाठांतरे भाव्यं कार्यं तद्यद्वरमवरं कार्यं तेषां कार्याणां परैः कारणेरनुसंसर्गाद्यन्वयाद्यथासंख्यं यथाकमस्रतरोत्तरमधिकान् गुणान् विदुः । तथाहि । नमसः

श्रीधरी

STo te

शब्द एव गुणोऽन्यान्वयामावात्। वायोस्तु स्पर्शः आकाशान्वयाच्छब्दश्च एवं तेजसस्तौ च रूपं च अंभसस्तानि रसश्च मह्याः सर्वे।।३६॥ देवा महदाद्यभिमानिनः विष्णोः कला अंशाः कालिलगं विक्वतिः मायालिगं विक्षेपः अंशिलगं चेतना तानि विद्यंते येषु । अतः समत्वेन नानात्वात्परस्परासंबंधात्स्विक्रयायां ब्रह्मांडरचनायामनीशा अशक्ताः संतो विश्वं परमेश्वरं प्रोचुः ॥३७॥ मिथः स्पर्धिष्णवो देवा न मिलंतः परस्परम् ॥ विश्वकर्मण्यनीशाना निर्विण्णा हरिमीडिरे ॥ नमामेति । प्रपन्नानां तापोपशमे आतपत्रं छत्रम् । तत्र हेतुः । यस्य पादारविद्स्य मूलं तलं केत आश्रयो येषां ते संसारदुःखं विहर्द्रत उतिक्षपंति परित्यजंति । पांधाः स्वगृहं प्राप्य मार्गश्रममिव ॥३८॥ अमं विनिवेदयंत आहुः । हे धातः पितः ! यद्यस्माद्भवे संसारे आत्मन्नात्मिन संबोधनं वा शर्म सुखं । न्नते यदिति पाठे । यत्पादभजनं विना शर्म न लभंते। नमु ज्ञानादज्ञानकृतस्तापो निवर्तते कि मदंधिच्छायाश्रयणेन । तत्राहुः । सविद्यां तदाश्रयणमेव विद्याप्रापकमित्यर्थः ॥३९॥ अज्ञातस्याश्रयणयोगाचज्ज्ञानसाधनमाहुः । मार्गत्यन्वेपयंति । यत्तिर्थपद्मत्तव पदं वयं प्रपन्नाः । कैर्मार्गति । छंदःसुग्लैवेदपक्षिभिः । तत्रैव मुखपद्म नीडं येषां। यथा पक्षिणो नीडादुद्वतास्तत-स्ततः परिश्रम्य पुनस्तत्रैव विश्वति तथा वेदा अपि त्वत्त उद्गतास्त्वय्येव पर्यवस्यंति । अतो वेदानाश्रित्य त्वत्पदं मृगयंत इति । विविक्ते असंगे मनसि किंचाधमर्षमघनाश्चकप्रदमुदकं यासां सरितां

चथासंख्यं गुणान्विदुः ॥ ३६ ॥ एते देवाः कला विष्णोः कालमायांशिलिंगिनः ॥ नानात्वात्स्विकयाऽनीशाः प्रोचुः प्रांजलयो विभुम् ॥ ३७ ॥ देवा ऊचुः ॥ नमाम ते देव पदारविंदं प्रपन्नतापोपशमातपत्रम् ॥ यन्मूलकेता यतयोऽञ्चसोरु संसारदुःखं बहिरुत्क्षिपंति ॥ ३८ ॥ धातर्यदिस्मिन्भव ईश जीवास्तापत्रयेणोपहता न शर्म ॥ आत्मॅञ्जभंते भगवंस्तवांत्रिच्छायां सिवद्यामत आश्रयेम ॥ ३९ ॥ मार्गति यत्ते मुखपद्मनीडेश्छंदःसुप्णेंऋषयो विविक्ते ॥ यस्याघमपोंदसरिद्धरायाः पदं पदं तीर्थपदः प्रपन्नाः ॥ ४० ॥ यच्छुद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या संमृज्यमाने हृदयेऽवधाय ॥ ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा त्रजेम तत्तेंऽत्रिसरोजपीठम् ॥ ४१ ॥ विश्वस्य जन्मिस्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्य पदांबुजं ते ॥ त्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम् ॥ ४२ ॥ यत्सानुवंधेऽसति देहगेहे ममाहमित्यृद्धरात्रहाणाम् ॥ पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्यां भजेम तत्ते भगवन्पदा- बजम् ॥ ४३ ॥ तान्वा असद्वृत्तिभिरक्षिभिर्ये पराहृतांतर्मनसः परेशः ॥ अथो न पश्यंत्युरुगाय नूनं ये ते पदन्यासविलासलक्त्याः ॥ ४४ ॥

तासु वराया गंगायाः पदमुद्गमस्थानम्। अतो गंगामनुसेवमाना अपि तदुद्गमस्थानं त्वत्पदं प्राप्तुवंतीत्यर्थः ॥४०॥ ननु विषयाकृष्टिचित्तानां कुतस्तद्ववेषणं तत्राहुः। यच्छूद्वयेऽवधाय ध्यात्वा वैराग्यं वलं यस्य तेन ज्ञानेन धीरा भवंति। सरागे चित्ते ध्यानभेव कुतस्तत्राहुः। अद्भया अवणपूर्विकया भक्त्या च संमृज्यमाने संशोध्यमाने ॥४१॥ भक्तानुग्रहं स्मरंत आहुः। विश्वस्थिति ॥ ४२ ॥ अन्तर्यामितया नित्यं सिन्निहितेऽनर्थकं व्रजनमित्याशंक्याहुः। यदिति। सानुबन्धे सोपकरणे असित तुच्छे पुर्यो स्वदेहे एव वसतोऽपि यत्सुद्र्रं दुष्प्रापम् ॥ ४३ ॥ ननु यदि हृदिस्थस्यापि पदाञ्जं केषांचित्सद्र्रं तर्श्वन्यपामपि तथैव स्याद्विशेपादित्याशंक्याहुः। तानिति। असद्युचिभिर्विहिर्मुखैरक्षिभिरिंद्रियैः पराहृतं द्रमपहृतमंतःस्थं मनो येषां ते। अथो अतएव ते नृनं ताम्न पश्यति। वै प्रसिद्धम्। कुतः पुनस्तेषां सत्संगः स्थात्। कान्। ते तव पदन्यासो गमनं तस्य विलासो विभ्रमस्तस्य लन्नमीः शोभा तस्या ये त्वष्लीलाकथादिभिः शोभमानांस्त्वद्भक्तानित्यर्थः। पश्च इति लन्न्यानिति च पाठे। त्वत्पदन्यासविलासो लन्न्यो येषां तान् पथस्त्वन्मार्गभूतान् सतो मार्गान् वा श्रवणादीन्न पश्चरेत। यहा। ये एवंभूता भागवतास्ते तानुनमत्तान्ननं नैव

(I) AT

भा ० तु ०

11 9 11

पश्यन्तीत्यन्वयः । सत्सङ्गाभावेन हरिकथाश्रवणाभावाद्धृदिस्थितमपि तेषां सुद्रमिति भावः ॥ ४४ ॥ एतदेव स्फुटयन्ति । पानेनेति द्वाभ्याम् । वैराग्यं सारो वलं यस्य बोधस्य तं लब्ध्वान्वीयुः प्राप्तुयुः । अकुंठिधिण्यं वैकुंठलोकम् ॥ ४५ ॥ आत्मिनि समाधिर्मनःस्थैयं स एव योग उपायस्तस्य बलेन ज्ञानयोगतः श्रमेण मोत्तः सत्सङ्गतस्त्वत्कथाश्रवणादिना त्वनायासेनैव । अहंममताविष्टानां तु न कथंचिदिति भावः ॥४६॥ तदेवं स्तुत्वा प्रार्थयन्ते चतुर्भः । तत्तस्मात् हे आद्य ! ते त्वदीया वयं यस्माञ्लोकानां सिस्तृक्षया त्वयाऽनुसृष्टाः क्रमेणोत्पादिताः । त्रिभिरात्मिमः सत्त्वादिस्वभा-वैरतएव विरुद्धस्वभावत्वादियुक्ताः सन्तो यद्र्थं सृष्टास्तत्स्वविहारतंत्रं त्वत्कीडोपकरणं त्रबांडं ते तुभ्यं प्रतिहर्त्तवे प्रतिहर्त्तं समर्पयितुं न शक्रुमोऽतस्त्वं नः स्वचज्ञः परिदेहीति त्रयाणां क्लोकानां चतुथ-नान्वयः ॥ ४७ ॥ असामर्थ्यमेव प्रपश्चियतुं कार्यस्यातिवैचित्र्यमाहुः । भो अज! काले तत्त्वत्वसरे विले भोगं यावत्साकल्येन ते तुभ्यं हराम समर्पयाम यथा येन प्रकारेणान्नमदाम मञ्चयामेत्यने-नान्नमात्रं चस्माकमैश्चर्येण तु भोगस्तवैवेत्युक्तम् । उभयेषां तव चास्माकं च यत्र स्थित्वा इमे जीवा अन् हा अप्रत्यूहा निर्विद्याः। यद्वा। अन् हा अवितर्का निःसंशया इत्यर्थः। तथा च श्रुतिः । ता एनमत्रुवन्नायतनं नः प्रजानीहि यस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नमदाम इति ॥ ४८ ॥ अवक्यं च त्वयाऽस्माकसेषां च कार्योपाधीनां जीवानां वृत्तः परिकल्पनीया । जनकत्वादित्यादुः । नोऽस्माकं

पानेन ते देव कथासुधायाः प्रवृद्धभक्त्या विशदाशया ये ॥ वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधं यथांजसाऽन्वीयुरकुंठिधिष्ण्यम् ॥ ४५ ॥ तथाऽपरे चात्म-समाधियोगबलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठाम् ॥ त्वामेव धीराः पुरुषं विशंति तेषां श्रमः स्यान्न तु सेवया ते ॥ ४६ ॥ तत्ते वयं लोकसिसृक्षयाऽद्य त्वयाऽनुसृष्टास्त्रिभिरात्मिभः स्म ॥ सर्वे वियुक्ताः स्विवहारतंत्रं न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवे ते ॥ ४७ ॥ यावद्वलिं तेऽज हराम काले यथा वयं चान्न-मदाम यत्र ॥ यथोभयेषां त इमे हि लोका बिलं हरंतोऽन्नमदंत्यनूहाः ॥ ४८ ॥ त्वं नः सुराणामिस सान्वयानां कृटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः ॥ त्वं देवशक्त्यां गुणकर्मयोनौ रेतस्त्वजायां किवमादधेऽजः ॥ ४९ ॥ ततो वयं सत्प्रमुखा यद्र्ये वभूविमात्मन्करवाम किं ते ॥ त्वं नः स्वचन्नः परि-देहि शक्त्या देव कियार्थे यदनुग्रहाणाम् ॥ ५० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कंधे पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ ऋषिरुवाच ॥ इति तासां स्वशक्तोनां सतीनामसमेत्य सः ॥ प्रसुष्ठलोकतंत्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः ॥ १ ॥ कालसंज्ञां तदा देवीं विश्वच्छक्तिमुरुकमः॥ त्रयोविंशतितत्त्वानां

सान्वयानां सकार्याणाम्। यद्वा। अन्वेतीत्यन्वयः। कारणं तत्सिहितानां त्वमेवाद्यः कारणम्। अत्र हेतवः। कूटस्थोऽविक्रियः पुरुषोऽधिष्ठाता पुराणः पुरातनः। एतदुपपादयंति। त्विमिति। हे देव ! अज एव त्वं गुणानां सन्वादीनां कर्मणां जन्मादीनां च थोनौ कारणभृतायां शक्त्यां मायायां प्रथमं रेत आद्धे निहितवानसीत्यर्थः। कीदृशम्। किंवं सर्वज्ञं महत्त्वरूपम् ॥४९॥ तथा हे आत्मन् देव ! सत्प्रमुखा महदादयो वयं यद्धं वभूविम। तत् किं ते कार्यं करवाम। सृष्टिमिति चेत्तत्राहुः। तिर्हे नोऽस्माकं त्वं स्वचल्जः स्वीयं ज्ञानं शक्त्या सह परिदेहि प्रयच्छ । यस्माश्वत्त एवालुग्रहो येपां ते यदनुग्रहास्तेपामस्माकं क्रियार्थे ह्यानेव एतावानलुग्रहो येपामित्येकं वा पदम्। त्वदीयज्ञानक्रियाशिक्तिभ्यामेव वयं सृष्टौ क्षमा नान्यथेत्यर्थः॥ ५०॥ इति सृतीये टीकायां पंचमोऽध्यायः॥ ५॥ पष्ठे तैरीश्वराविष्टैः सृष्टिमाह विराद्तनोः॥ अधिदैवादिभेदं च तत्रैव भगवत्कृतम् ॥१॥ स्वशक्तीनां महदादीनामसमेत्यामिलित्वा सतीनां स्थितानाम् । प्रसुप्तं लोकतंत्रं विश्वरचना यासाम्। यद्वा। प्रसुप्तजीवोपकरणानां गर्ति स्थिति दृष्टा अविश्वदित्युत्तरेणान्वयः॥१॥ कालेन संज्ञा उद्वोधो यस्याः। कालयति क्षोभयति स्वकार्याणीति वा। कालसंज्ञा प्रकृतिस्तां

श्रीधरी

37 0 8

शक्तिम्। प्रकृत्या सह प्रवेशात्त्रयोविंशतित्वानामित्युक्तं अंतर्गामितया प्राविशत् ॥२॥ चेष्टारूपेण क्रियाशक्त्या कर्म तेषां क्रियां जीवानामदृष्टं वा ॥३॥ प्रवुद्धं कम क्रियाशक्तिर्यस्य स त्रयोविं-शतेर्गणः दैवेनेश्वरेण प्रेरितः। मात्रामिरंशैः। अधिप्रुपं विराट्देहम् ॥ ४॥ जननमेवाह । परेणेश्वरेण। विश्वसृजां तत्थानां गणः मात्रया चुक्षोम। परिणतो न सर्वात्मना। यिस्मिँ न्लोकाः स्थिताः ॥ ५॥ स प्रुपोऽधिपुरुप इत्युक्तः। आंडकोशे ब्रह्मांडमध्ये सर्वैः सत्वैरनुशायिभिर्जीवैः सहितः ॥६॥ गर्भः कार्यरूपो विराट् देवशक्तिर्ज्ञानशक्तिस्तयेकधा। हृदयाविक्तित्रचैतन्यरूपेण कर्मशक्तिः क्रियाशक्तिस्तया दशधा। प्राणरूपेण प्राणादयः पंच। नागः क्र्मश्च कृकलो देवदत्तो धनंजयः। इत्येते पंचैवं प्रतिभेदेन दशविधः प्राणः। आत्मशक्तिभित्तेक्त्रस्तस्याध्यात्मादिभेदेन त्रिधाऽऽ-त्मानं विभक्तं कृतवान् ॥ ७ ॥ एवं विभागसामध्यीय तस्योत्कर्पमाह। एप हीति अशेषसत्थानां प्राणिनामात्मा व्यष्टीनां तदंशत्वात्। अंशो जीवः अवतारत्वोक्तिस्तिस्मित्रारायणाविभीवाभिष्रा-

गणं युगपदाविशत् ॥ २ ॥ सोऽनुप्रविष्टो भगवांश्रेष्टारूपेण तं गणम् ॥ भिन्नं संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रवोधयन् ॥ ३ ॥ प्रबुद्धकर्मा दैवेन त्रयोविंश-तिको गणः ॥ प्रेरितोऽजनयस्वाभिमांत्राभिरिधपूरुपम् ॥ ४ ॥ परेण विशता स्वस्मिन्मात्रया विश्वसृग्गणः ॥ चुक्षोभान्योन्यमासाद्य यस्मिँ ल्लो-काश्रराचराः ॥ ५ ॥ हिरण्मयः स पुरुषः सहस्वपरिवत्ससन् ॥ आंडकोश उवासाप्त सर्वसत्वोपचृहितः ॥ ६ ॥ स वै विश्वसृजां गर्भो देवकर्मात्म-शिक्तमान् ॥ विवभाजात्मनात्मानमेकथा दशधा त्रिथा ॥ ७ ॥ एष ह्यशेषसत्त्वानामात्मांशः परमात्मनः ॥ आद्योऽवतारो यत्रासो भूतप्रामो विभाव्यते ॥ ८ ॥ साध्यत्यः साधिदेवश्र साधिभृत इति त्रिथा ॥ विराट् प्राणो दशविथ एकथा हृदयेन च ॥ ९ ॥ स्मरन्विश्वसृजामीशो विज्ञापितमधोक्षजः ॥ विराजमतपत्स्वेन तेजसपा विवृत्तये ॥ १० ॥ अथ तस्याभितसस्य कित वायतनानि ह ॥ निरिभेदांत देवानां तानि मे गदतः शृषु ॥ ११ ॥ तस्यामिरास्यं निभिन्नं लोकपालोऽविशत्पदम् ॥ वाचा स्वांशेन वक्तव्यं ययाऽसौ प्रतिपद्यते ॥ १२ ॥ निर्भिन्नं तालु वरुणो लोकपालोऽविशद्धरेः ॥ जिह्वयांशेन च रसं ययाऽसौ प्रतिपद्यते ॥ १३ ॥ निर्भिन्नं अत्विणी त्वष्टा लोकपालोऽविशाद्विभोः ॥ चच्चपांशेन रूपाणां प्रतिपत्तिर्यतो भवेत् ॥ १५ ॥ निर्भिन्नान्यस्य वर्माणि लोकपालोऽविशत्वत् ॥ प्राणेनांशेन संपर्शं येनासौ प्रतिपद्यते ॥ १६॥ कर्णावस्य विनिर्भिन्नौ धिष्ण्यं स्वं विविद्यदिराः ॥ श्रोत्रेणाशन

येण ॥ ८ ॥ पूर्वश्लोकार्थं विष्टुणोति। साध्यात्मः आध्यात्मानीं द्वियाणि तत्सिहतः विराखिति सर्वत्र ॥ ९ ॥ अध्यात्मादिभेदं प्रपंचियतुमाह । स्मरिक्षित । विज्ञापितं यावद्विलं तेऽज हरामेत्यादि स्वेन तेजसा चिच्छक्त्या अतपदेवं करिष्यामीत्यालोचितवान् । यस्य ज्ञानमयं तप इति श्रुतेः । विष्टुत्तये विविधवृत्तिलाभाय ॥ १० ॥ मे मत्तः शृष्णु ॥ ११ ॥ आयतनान्येवाह । तस्याग्निरित्यादिचतुर्दशिमः। आस्यं निभिन्नं पृथक् जातं पदं स्वस्थानं स्वांशेन स्वशक्त्या वाचा सहाविशत्। असौ जीवः वक्तव्यं प्रतिपद्यते शब्दमुचारयतीत्यर्थः । सर्वत्र यिक्षिमं तदिष्ठानं अग्न्यादिन प्रथमांतमिष्टैवम् बागादींद्रियं तृतीयांतमध्यात्मम् । प्रतिपत्तव्यमिष्ठभूतम् ॥ १२ ॥ हरेः विराजः ॥ १२ ॥ १४ ॥ त्वष्टा आदित्यः ॥१५ ॥ प्राणेनेति । प्राणवदेहव्यापिना स्विगिद्रिये-

मा॰ व॰

1.8011

णेत्यर्थः ॥ १६ ॥ शब्दस्य सिद्धि ज्ञानम् ॥१७॥ त्वचं चर्म ओपधीरोपधयः त्विगिद्रियस्यैव स्थानभेदेन निषयद्वयं कंट्रः स्पर्शश्च । तत्र चायं नामभेदो देवताभेदश्चेति द्वितीयस्कंध एव व्यान च्यातम् ॥ १८ ॥ कः प्रजापतिः ॥ १९ ॥ २० ॥ स्वःपतिः स्वर्गस्य पतिः । वार्तया क्रयविक्रयादिशक्त्या । वृत्तिं जीविकाम् ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ विक्रियां संकल्पादिह्रपाम् ॥ २४ ॥ आत्मानमहंकारम् । अभिमन्यतेऽनेनेत्यभिमानो रुद्रः । कमर्णाऽहंबृस्या कर्तव्यमिति क्रियाम् ॥ २५ ॥ सन्त्रमिति बुद्धिचित्तयोरमेदेन निर्देशः । महानिति ब्रह्मा । वित्तेन चेतनया ॥ २६ ॥ त्रिलोकोत्पत्तिमाह । शीर्ष्ण इति वृत्तयः परिणामाः ॥ २७ ॥ एतदेव प्रपंचयति द्वाभ्याम् । आत्यंतिकेनोजितेन पणव्यवहारे पणंते यागादिना व्यवहरंतीतिपणयो मनुष्यास्ताननु एतदुपकर-णभूता ये गवादयस्तेऽपि धरां प्रपेदिरे ॥ २८ ॥ तृतीयं तमस्तदीयेन तामसेन उभयोद्यीवापृथिव्योरंतरं मध्यं व्योमांतिरक्षं तदेव अगवतो नाभिस्तामाश्रिता रुद्रपार्पदां रुद्रस्य पार्पदां भूतादीनां शब्दस्य सिद्धिं येन प्रपद्यते ॥ १७ ॥ त्वचमस्य विर्निभिन्नां विविशुर्धिष्णयमोषधीः ॥ अंशेन रोमभिः कंड्रं यैरसौ प्रतिपद्यते ॥१८ ॥ मेढं तस्य विनिर्भिन्नं स्वधिष्ण्यं क उपाविशत् ॥ रेतसांशेन येनासावानंदं प्रतिपद्यते ॥ १९ ॥ गुदं पुंसो विनिर्भिन्नं मित्रो छोकेश आविशत् ॥ पायुनांशेन येनासौ विसर्गं प्रतिपद्यते ॥ २० ॥ हस्तावस्य विनिर्भिन्नाविद्रः स्वःपतिराविशत् ॥ वार्तयांशेन पुरुषो यया वृत्तिं प्रपद्यते ॥ २१ ॥ पदावस्य विनिर्भिन्नौ लोकेशो विष्णुराविशत् ॥ गत्या स्वांशेन पुरुषो यया प्राप्यं प्रपद्यते ॥ २२ ॥ बुद्धिं चास्य विनिर्भिन्नां वागीशो धिष्ण्यमाविशत् ॥ बोधेनांशेन बोद्धन्यप्रतिपत्तिर्यतो भवेत्।। २३।। हृदयं चास्य निर्मिन्नं चंद्रमा धिष्ण्यमाविशत्।। मनसांशेन येनासौ विक्रियां प्रतिपद्यते।।२४॥ आत्मानं चास्य निर्भिन्नमभिमानो अविशत्पदम् ॥ कर्मणांशेन येनासौ कर्तव्यं प्रतिपद्यते ॥२५॥ सत्त्वं चास्य विनिर्भिन्नं महान्धिष्ण्यमुपाविशत् ॥ वित्तेनांशेन येनासौ विज्ञानं प्रतिपद्यते ॥ २६ ॥ शीष्णों ऽस्य द्योर्धरा पद्भवां खं नाभेरुद्वत्यत ॥ गुणानां वृत्तयो येषु प्रतीयंते सुराद्यः ॥२०॥ आत्यंतिकेन सत्त्वेन दिवं देवाः प्रपेदिरे ॥ धरा रजःस्वभावेन पणयो ये च ताननु ॥ २८ ॥ तार्तीयेन स्वभावेन अगवन्नाभिमाश्रिताः ॥ उभयो-रंतरं व्योम ये रुद्रपार्षदां गणाः ॥ २९ ॥ मुखतो अवर्तत ब्रह्म पुरुषस्य कुरूद्रह् ॥ यस्तूनमुखत्वाद्वणीनां मुख्यो असूद्वाह्मणो गुरुः ॥३०॥ बाहुभ्यो-उवर्तत क्षत्रं चत्रियस्तदन्त्रतः ॥ यो जातस्त्रायते वर्णान्पौरुषः कंटकक्षतात् ॥ ३१ ॥ विशोऽवर्तत तस्योवींलींकवृत्तिकरीर्विभोः ॥ वैश्यस्तदुद्भवो वार्ता नृणां यः समवर्तयत् ॥ ३२ ॥ पद्भयां भगवतो यज्ञे शुश्रुषाधर्मसिद्धये ॥ तस्यां जातः पुरा शूद्रो यद्भत्या तुष्यते हरिः ॥ ३३ ॥ एते वर्णाः गणाः ॥ २९ ॥ अवर्तत प्रवृत्तम् । त्रह्म वेदः । यस्तृनमुखत्वानमुखोद्भवत्वाद्वर्णानां मुख्यो मुख्य इव प्रथमो गुरुश्वाभृत् । सोऽपि मुखतोऽवततेत्यनुपंगः । अध्यापनादिना ब्राह्मणस्य वेदो वृत्तिः तया वृत्त्या सह त्राक्षणो मुखतो जात इत्यर्थः । एवमुत्तरत्र वर्णत्रयेऽपि ज्ञातव्यम् ॥ ३० ॥ क्षत्रं पालनरूपा वृत्तिस्तत्क्षत्रमनुत्रतोऽनुसृतः क्षत्रियोऽपि वाहुभ्योऽवर्तत इत्यर्थः । तदनुत्रतत्वमे-वाह । य इति । पौरुषः पुरुषस्य विष्णोरंशः कंटकाञ्चोरादयस्तेभ्यो यत्क्षतग्रुपद्रवस्तस्मात्त्रायते रक्षति ॥३१॥ विशः कृष्यादिव्यवसायाः । लोकस्य वृत्तिकरीर्जीविकाहेतवः । तस्य विभोरूर्वोः प्रवृत्ताः । तदुद्भव ऊरुजो वार्ता जीविकां यः स्ववृत्त्या संपादितवान् ॥३२॥ तस्यां निमित्तभूतायां यस्य वृत्त्या हरिः स्वयमेव तुष्यते ॥ ३३ ॥ यद्यस्माज्जाता गुरुत्वाज्जनकत्वाद्वृत्तिप्रदत्वाच

श्रीघरी

हरेराराधनं तेषां परो धर्म इत्यर्थः ॥ ३४ ॥ मो क्षतः ! दैयकर्मात्मरूपिणः कालकर्मस्यभावशक्तिमतो भगवतो योगमायावलेनोज्जूम्भितमेतद्विराङ्रूपमुपाकर्तुं साकल्येन निरूपितुं कः श्रह्ण्या-दिच्छेत् । इच्छाऽप्यशक्या निरूपणं तु दूरत इत्यर्थः ॥ ३५ ॥ अंग हे विदुर ! अथापि हरेः कीर्ति कीर्तयामि । यथा श्रृतं गुरुमुखानद्पि न सर्वात्मना । किंतु यथामित स्वमत्यनुसारेण अन्याभिधा हरिज्यतिरिक्तार्थाभिधानं तयाऽसतीं मिलनां स्वीयां वाचं सत्कतुं पित्रित्रीक्तर्म् ॥ ३६ ॥ अज्ञात्वाऽपि यथामित कीर्तने श्रवणे वाऽऽवश्यकं कैवल्य-पित्याह । एकशन्ततो लाभं नु निश्चितमाहः । श्रतेः श्रोत्रस्य उपाकृतार्यां निरूपितायाम् । उपसंप्रयोगं सिक्षधावर्पणम् ॥ ३७ ॥ न चातीव ज्ञाने निर्वधः कर्तव्यो ब्रह्मणोऽपि दुर्ज्ञेयत्वादित्याह । आत्मनो हरेमीहेमा योगविषक्वयाऽपि धिया संवत्सरसहस्रांतेऽपि आदिकविना ब्रह्मणाऽपि किमवसितः किं ज्ञातः ? इति काकुक्त्या एतावानिति न ज्ञात एवेत्युक्तम् ॥ ३८ ॥ यद्यस्मात्स्वयम-प्यातमा हरिरात्मवर्तम स्वमायागितमेतावदिति न वेद अनन्तत्वात्॥ ३९ ॥ अतो दुर्ज्ञेयत्वात्केवलं नमस्करोति । यत इति । यस्य ज्ञानाय प्रवृत्ता वाचोऽपि मनसा सह तमप्राप्येव न्यवर्तत

स्वधमेंण यजंति स्वग्रहं हरिम् ॥ श्रद्धयाऽऽत्मविशुद्धवर्थं यज्ञाताः सह वृत्तिभिः ॥ ३४ ॥ एतत्त्वत्तर्भगवतो दैवकर्मात्मरूपिणः ॥ कः श्रद्धयादुपा-कर्तुं योगमायावलोदयम् ॥ ३५ ॥ अथापि कीर्त्याम्यंग यथामित यथाश्रुतम् ॥ कीर्ति हरेः स्वां सत्कर्तुं गिरमन्याभिधाऽसतीम् ॥ ३६ ॥ एकांतलामं वनसोऽनु पुंसां सुश्लोकमौलेर्गुणवादमाहुः ॥ श्रुतेश्च विद्वद्भिरुपाकृतायां कथासुधायामुपसंप्रयोगम् ॥ ३७ ॥ आत्मनोऽनिसतो वत्स मिहमा किवनाऽऽदिना ॥ संवत्सरसहस्रांते धिया योगविपक्षया ॥३८॥ अतो भगवतो माया मायिनामिप मोहिनी ॥ यत्स्वयं चात्मवत्मीत्मा न वेद किमुतापरे ॥ ३९ ॥ यतोऽप्राप्य निवर्तते वाचश्च मनसा सह ॥ अहं चान्य इमे देवास्तस्मै भगवते नमः ॥४० ॥ इति श्रीमद्भा० म० तृ० षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं बुवाणं मैत्रेयं द्वैपायनस्रतो बुधः ॥ प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत ॥ १ ॥ विदुर उवाच ॥ ब्रह्मन्कथं भगवतिश्चन्यात्रस्याविकारिणः ॥ लीलया चापि युज्येरन्निर्गुणस्य गुणाः कियाः ॥२॥ कीडायामुद्यमोऽर्भस्य कामश्चिकीडिषाऽन्यतः ॥ स्वतस्तु-सस्य च कथं निवृत्तस्य सदाऽन्यतः ॥ ३ ॥ अस्राक्षीद्धगवान्विधं गुणमय्याऽऽत्ममाययाः ॥ तया संस्थापयत्येतद्भयः प्रत्यभिधास्यति ॥४॥ देशतः

दुर्ज्ञेयत्वात् । न केवलं वाङ्मनसी अहमहंकारस्याधिष्ठाता रुद्रोऽपि इमे इन्द्रियाधिष्ठातारो देवा अन्ये च ॥ ४० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे टीकायां पष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ सप्तमे संशयच्छेदि प्रतिनंद्य मुनर्वचः ॥ पुनः क्षत्रा कृता नाना प्रश्नाः सम्यगुदीरिताः ॥१॥ अथ ते भगवल्लीला योगमायोपवृद्धिता इत्यादिना मायागुणैलीलया भगवान् सृष्ट्यादि करोतीत्येवं भवाणं भारत्या प्रार्थनारूपया प्रीणयन्त्रिवेत्यमिप्रायाज्ञानेनाचेपात् ॥१॥ निर्विकारस्य क्रिया निर्गुणस्य च गुणाः । कथं लीलयेत्युक्तिः प्रयोजनामावं परिहरति । न वस्तुविरोधिमिति भावः ॥२॥ अर्भकवल्लीलापि न युज्यते वैषम्यादित्याह । उद्यमयित प्रवर्तयतीत्युद्धमः । अर्भकस्य कीडायां प्रवृत्तिहेतुः कामोऽस्ति अन्यतस्तु वस्त्वंतरेण बालान्तरप्रवर्तनेन वा तस्य क्रीडेच्छा भवति । ईश्वरस्य तु स्वतस्त्रमस्य कथं कामोऽन्यतः सदा निवृत्तस्य चासंगाद्द्वितीयस्य कथमन्यतश्चिकीडिपेत्यर्थः ॥ ३ ॥ यश्चोक्तम् 'स्मरन् विश्वसृज्ञामीशो विज्ञापितमधोच्चजः' इत्पादिनाऽविद्योपाधेर्जीवस्य भोगा-र्थमीश्वरः सृष्ट्यादि करोतीति तदप्याक्षेत्रमनुवदति । असाक्षीदिति । गुणमयी आत्मनो जीवस्य कर्तृत्वभोक्तृत्वादिमोहोत्पादिका या माया तया सृष्ट्यान् । तदुक्तं प्रथमे । यया संमोहितो जीव

आत्मानं त्रिगुणात्मकम् ॥ परोऽपि मनुतेऽनर्थं तत्कृतं चामिपद्यते इत्यादिना । अत्र च । अतो मगवतो माया मायिनामपि मोहिनी इति । संस्थापयित पालयित प्रत्यिभिधास्यित प्रातिलोम्येन विरोहितं किरिष्यित । पाठांवरे प्राविलोम्येनात्मन्यभितो धारयिष्यित ॥ ४ ॥ एतच जीवस्याविद्याश्रयत्वे घटेत न तु तत्संभवतीत्याह । देशत इति । योऽसौ देशादिभिरविल्ठप्तावबोध आत्मा जीवः मझस्वरूपत्वात् स कथमजयाऽविद्यया गुज्येत । तत्र देशतो दीपप्रभाया इव लोपो नास्ति सर्वगतत्वात् । न कालतो विद्युत इव नित्यत्वात् । नावस्थातः स्मृतिवद्विक्रियत्वात् । न स्वतः स्वमवत्सत्य-त्वात् । नावस्थाते । सर्वक्षेत्रेष्वविद्यते वोधो न लुप्यते स कथमजया गुज्येत । अजा चात्राविद्येव न माया । तस्या अववोधेन विरोधाभावात् ।। ।। किंच ब्रह्मरूपत्वेतं जीवस्य संसा-तिद्याभावात् । अन्यथा ईश्वरस्यापि तत्प्रसंगः स्मितिति भावः ।। ।॥ अज्ञानमेव संकटं दुर्गं तिस्मिन् तन्मानसं कश्मलं मोहं पराणुदापाक्कि।। ।। चोदित आक्षिप्तः । स्मयन्तिव प्रौढिमाविष्कुर्व-तिहास्यत्वेतः स्वति । स्वत

कालतो योऽसाववस्थातः स्वतोऽन्यतः ॥ अविलुप्ताववोधात्मा स युज्येताजया कथम् ॥ ५ ॥ भगवानेक एवेष सर्वचेत्रेव्ववस्थितः ॥ अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्रेशो वा कर्मिः कुतः ॥ ६ ॥ एतिस्मिन्मे मनो विद्वन्खिद्यतेऽज्ञानसंकरे ॥ तन्नः पराणुद विभो कश्मलं मानसं महत् ॥ ७ ॥ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ स इत्थं चोदितः चत्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः ॥ प्रत्याह भगविचतः स्मयन्निव गतस्मयः ॥ ८ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुद्धचते ॥ ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्ण्यमुत वंधनम् ॥ ९ ॥ यद्र्थेन विनाऽमुष्य पुंस आत्मविपर्ययः ॥ प्रतीयत उपद्रष्टुः स्वशिर्र्यदेनादिकः ॥ १० ॥ यथा जले चन्द्रमसः कंपाद्रिस्तत्कृतो गुणः ॥ दृश्यतेऽसन्निप प्रष्टुरात्मनोऽनात्मनो गुणः ॥११॥ स वै निवृत्तिधर्मेण वासु-देवानुकंपया ॥ भगवद्भक्तियोगेन तिरोधत्ते शनैरिह ॥१२॥ यदेन्द्रियोपरामोऽथ द्रष्टात्मिन परे हरी ॥ विलीयंते तदा क्रेशाः संसुप्तस्येव कृत्स्वशः ॥ १३ ॥ अशेषसंक्लेशशमं विधत्ते गुणानुवादः श्रवणं मुरारेः ॥ कृतः पुनस्तचरणारविद्परागसेवारतिरात्मलव्धा ॥ १४ ॥ विदुर उवाच ॥ संक्षिन्नः संशयो महां तव सूक्तासिना विभो ॥ उभयत्रापि भगवन्मनो मे संप्रधावति ॥१५॥ साध्वेतद्वचाहतं विद्वन्नात्ममायायनं हरेः॥ आमात्य-

न्निव। वस्तुतस्तु गतस्मयः ॥८॥ भगवतोऽचित्यशक्तेरीश्वरस्य सेयं माया नयेन तर्कीण विरुद्धचत इति यत् तर्किवरोधमेवानुवद्ति। विश्वक्तस्यैव पुंसोऽविद्यया वंधनं कार्पण्यं चेति ॥९॥ अत्रोदाहरणमाह। यद्यथा अर्थेन शिरश्छेदादिना विनाऽण्युपद्रष्टुः स्वमसाक्षिणो ममेदं शिरश्चित्रनित्यात्मविपर्ययः केवलं मृपेव प्रतीयते तद्वत् ॥१०॥ तर्हीश्वरस्यापि किं न प्रतीयेत तत्राह। यथा जले प्रतिविवितस्यैव चन्द्रमसो जलोपाधिकृतः कंपादिधमों दृश्यते न त्वाकाशे स्थितस्य। तथाऽनात्मनो देहादेर्धमोंऽसन्नपि तदिभमानिनोद्रष्टुरात्मनो जीवस्यैव न त्वीश्वरस्यत्यर्थः॥११॥ तन्निवृत्त्युपाय-माह। स वै अनात्मनो गुणो निवृत्तिधर्मेण वासुदेवस्यानुकंपा तया च तिस्मन्भित्तयोगस्तेन तिरोधत्तेऽदृश्यो भवति। शनैरित्यनेन साधनानुसारेणेत्युक्तम् ॥१२॥ तिर्हं सर्वानर्थनिवृत्तिः कदे-त्यपेक्षायामाह। यदेन्द्रियाणासुवरामो नैश्रन्यं क्व द्रष्टर्यात्मन्यंतर्यामिरूपे। अथानंतरमेव कृत्स्नक्केशिवलयमात्रे दृष्टान्तः। नतु पुनक्त्थाने॥ १३॥ भक्तियोगेन क्वेशिविहित्तं दर्शयति। अशोपेति। गुणान।सनुवादश्च श्रवणं च आत्मिन मनसि लब्धा श्रवणकार्तनापेक्षया सप्रेमध्याने किं पुनन्यियोक्तिः॥१४॥ उत्तरमिनदेवत्तरमानः कृतार्थतामाविष्करोति। संछित्र इति पद्भिः।

श्रीधरी

अ० ७

चिद्भुष्त्वाविशेषेऽपि कथमीक्वरस्य जगत्कर्त्वादि कथं वा जीवस्य संसार इति यः संशयो ममासीत्स तव सक्तं सोपपत्तिकं वाक्यमेवासिः खङ्गस्तेन संछितः। अत इदानीं मे मन उभयत्रापिश्वर्स्वातंत्रथे जीवपारतंत्रथे च संप्रधावति सम्यवप्रविशति। एवं वाऽविछप्ताववोधरूपस्यात्मनः कथमविद्यया वंधः क्रुतो वा तित्रवित्ति संशयः। उभयत्रेति वंधे मोचे चेत्यर्थः ॥१५॥ यस्माप्त्रया साधु व्याहृतम् । किं तत् हरेः शक्तियां आत्ममाया जीवविषया मया तदयनं तदाश्रयमेतद्दुर्भगत्वादिकं भातीति। यद्यस्मात्स्वशिरक्षेद्रादिवदपार्थमवस्तुभू तिर्मूलं मृलश्चर्त्यं च। यस्मादस्य मूलं विश्वस्य मूलं स्वाज्ञानं वहिविना नास्ति ॥१६॥ अन्यज्ञत्वात्पूर्वं मम संशयो जात हत्याह। यश्चेति । मृहतमो देहाद्यासक्तो यश्च बुद्धेः प्रकृतेः परमीश्वरं प्राप्तस्तौ सुखं यथा भवित तथा एधेते जीवत हत्यर्थः। संशयक्ते शामावात्। यस्तु दुःखानुसंधानेन प्रयंचं जिहासित स्वानंदसंवेदनाभावाद्धातुं न शक्नोति। स तु क्लिक्ष्यतीत्यर्थः ॥१७॥ इदानीं तु कृतार्थोऽस्मि यतस्त्वया संशयक्तिकः। केवलं वाधि-तानुष्वित्तेव्यत्वादिव्यत इत्याह। नात्मनः अनात्मनः प्रयंचस्य प्रतीतस्याप्यर्थभावमर्थोऽत्र नास्ति। किंतु प्रतीतिमात्रमिति युष्मचरणसेवया विनिश्वत्य तांप्रतीति-

पार्थं निर्मू लं विश्वमूलं न यद्विः ॥ १६ ॥ यश्च मृहतमो लोके यश्च बुद्धेः परं गतः ॥ तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यंतरितो जनः ॥ १७ ॥ अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः ॥ तां चापि युष्मवरणसेत्रया उद्दं पराणुदे ॥ १८ ॥ यत्सेत्रया भगवतः कृटस्थस्य मधुद्धिषः ॥ रितरासो भवेत्तीत्रः पादयोर्व्यसनार्दनः ॥ १९ ॥ दुरापा ह्यल्पतपसः सेता वैकुंठवर्त्मत् ॥ यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः ॥ २० ॥ सृष्टाऽग्रे महदादीनि सिवकाराण्यनुक्रमात् ॥ तेभ्यो विराजमुद्धृत्य तमनु प्राविशद्धिभुः ॥ २१ ॥ यमाहुराद्यं पुरुषं सहस्रांत्रचूरुवाहुकम् ॥ यत्र विश्व इमे लोकाः सिवकारां समासते ॥ २२ ॥ यस्मिन्दशविधः प्राणः सेन्द्रियार्थेद्वियस्त्रिवृत् ॥ त्ययेरितो यतो वर्णास्तिद्वभूतीर्वदस्य नः ॥ २३ ॥ यत्र पुत्रेश्च पौत्रेश्च निष्टाः सह गोत्रजैः ॥ प्रजा विचित्राकृतय आसन्याभिरिदं ततम् ॥ २४ ॥ प्रजापतीनां स पितिश्विक्लुपे कान्प्रजापतीन् ॥ सर्गाश्चवानुसर्गाश्च मन्नमन्वंतराधिपान् ॥ २५ ॥ एतेपामि वंशांश्च वंश्यानुचरितानि च ॥ उपर्यधन्त्र ये लोका भूमेर्मित्रात्मजासते ॥ २६ ॥ तेषां संस्थां प्रमाणं च

मध्यहं पराणुदेऽपनेष्यामीत्यर्थः ॥१८॥ मधुद्विपः पादयो रितरासः प्रेमोत्सवस्तीवो दुर्वारः स्वामाविकः व्यसनं संसारमर्दयित नाशयतीति तथा ॥ १९ ॥ अहो दुर्लमं प्राप्तं मयेत्याह । दुरापा दुर्लमा वैद्वंठस्य विष्णोस्तव्लोकस्य वा वर्त्मसु मार्गभृतेषु महत्सु यत्र येषु महत्सेवया हरिकथाश्रवणं ततो हरौ प्रेम तेन च देहाद्यनुसंधानमि निर्वतत हित तात्पर्यम् ॥२०॥ अर्थान्तरं प्रष्टुं तदु-क्तमनुवदिति त्रिमिः । सृष्ट्वेति । विकारीरिद्रियादिमिः सिहतानि उद्धृत्य तदंशैविराजं सृष्ट्वा ॥ २१ ॥ प्रविष्टस्य स्वरूपमाह । यमिति । विराजं विश्वानिष्ट । यत्रेति । ते इमे विश्वे सर्वे लोकाः सिवकाशमसंकोचेन ॥२२॥ प्राणादयः पश्च नागादयः पंचेत्येवं दशिवधः । इद्वियाणि च अर्थाश्च इद्वियाणि चेति पुनरुक्तिस्तह्वेवतालक्षणार्था । तत्सिहतः सर्पोपवृंहकत्वात्प्राणस्य तत्साहित्यम्। एवं त्रिविधः प्राणस्त्वयेरित उक्तः । तस्य विभृतिर्ज्ञद्वाद्या विसर्गशब्दवाच्याः ॥२३॥ यत्र यासु इदं विश्वं ततं व्याप्तम् ॥२४॥ एवमेतत्तुरा पृष्टो मैत्रेयो मगवान्किल इति परीक्षित्प्रश्चोचरत्या विदुर्गम् मैत्रेयसंवादः प्रस्तावितोऽतस्तानेव विदुरेण कृतान्प्रश्चानाह यावत्समाप्ति । प्रजापतीनां पित्रब्रह्वोत्यादीनां वर्णयेति वच्यमाणेनान्वयः । चिक्रस्पेऽकल्पयत् सर्गाक्चविधानन्तसर्गास्तक्रदे दान् ॥२५॥

है मित्राया आत्मज ॥२६॥ संस्थां संनिवेशं सर्गाणां संन्यृहं संविभागम् । गर्भस्वेदिक्कोद्भिदां गार्मा जरायुजाः स्वेदाख द्वाभ्यां च जाताः स्वेदिक्का उद्भिदश्च तेपाम् ॥२०॥ सर्गादीनामाश्रयं च सृजतः ॥२८॥ रूपं लिगं शीलमाचारः स्वभावः शमादिस्ततो विकर्षणं विभागम् ॥२९॥ वितानानि विस्तारान् नैष्कर्म्यस्य च ज्ञानस्य तदुपायस्य च सांख्यस्य पथो गार्गाणि तंत्रं चेत्यर्थः ॥ ३० ॥ पाखंडानां पंथाः प्रष्ट्विस्तदेव वैषम्यम् ॥ ३१ ॥ विभित्तान्युपायान् परस्पराविरोधेन ॥ ३२ ॥ ग्रहादीनां कालचके संस्थितिम् ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ येन मार्गेण संतुष्यत् । येपामिति यादशानम् ॥ ३५ ॥ अनापृष्टमप्यपृष्टमपि यद्योग्यं तद्वक्तव्यमिति भावः ॥३६॥ श्रतिसंक्रमः प्रलयः तत्र प्रलये इमं परमेश्वरं शयानं राजानिमव चामरग्राहिणः के वाऽनुशेरते शयानमनुस्वपंति

भूटोंकस्य च वर्णय ॥ तिर्यङ्मानुषदेवानां सरीसृपपतित्रणाम् ॥ वद नः सर्गसंव्यृहं गार्भस्वेदद्विजोद्भिदाम् ॥ २७ ॥ गुणावतारैर्विश्वस्यं सर्गस्थि-त्यप्ययाश्रयम् ॥ सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचच्चोदारविक्रमम् ॥ २८ ॥ वर्णाश्रमविभागांश्च रूपशीलस्वभावतः ॥ ऋषीणां जन्मकर्मादि वेदस्य च विकर्षणम् ॥ २९ ॥ यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पथः प्रभो ॥ नैष्कर्म्यस्य च सांख्यस्य तंत्रं वा भगवत्स्मृतम् ॥ ३० ॥ पाखंडपथवैषम्यं प्रतिलोमनिवेशनम् ॥ जीवस्य गतयो याश्च यावतीर्गुणकर्मजाः ॥३१॥ धर्मार्थकाममोक्षाणां निमित्तान्यविरोधतः ॥ वार्ताया दंडनीतेश्च श्रुतस्य च विधि पृथक् ॥ ३२ ॥ श्राद्धस्य च विधि ब्रह्मन्पित्णां सर्गमेव च ॥ ग्रहनक्षत्रताराणां कालावयवसंस्थितिम् ॥ ३३ ॥ दानस्य तपसो वापि यचेष्टा-पूर्तयोः फलम् ॥ प्रवासस्थस्य यो धर्मो यश्च पुंस उतापदि ॥ ३४ ॥ येन वा भगवांस्तुष्येद्धर्मयोनिर्जनार्दनः ॥ संप्रसीदति वा येषामेतदाख्याहि चानघ ॥ ३५ ॥ अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तम ॥ अनापृष्टमिष वृयुर्गुरवो दीनवत्सलाः॥ ३६ ॥ तत्त्वानां भगवंस्तेषां कतिथा प्रति-संक्रमः ॥ तत्रेमं क उपासीरन्क उस्विद्नुशेरते ॥ ३७ ॥ पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च ॥ ज्ञानं च नैगमं यत्तद्गुरुशिष्यप्रयोजनम् ॥३८॥ निमितानि च तस्येह प्रोक्तान्यनघ सूरिभिः ॥ स्वतो ज्ञानं कुतः पुंसां भक्तिवैराग्यमेव वा॥ ३९ ॥ एतान्मे पृच्छतः प्रश्नान् हरेः कर्मविवित्सया ॥ त्रिह मेऽज्ञस्य मित्रत्वादजया नष्टचत्तुषः ॥ ४० ॥ सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ ॥ जीवाभयप्रदानस्य न कुर्वीरन्कलामपि ॥ ४१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ स इत्थमापृष्टपुराणकल्पः कुरुप्रधानेन सुनिप्रधानः ॥ प्रवृद्धहर्षो भगवत्कथायां संचोदितस्तं प्रहसिवाह ॥ ४२ ॥ इति श्रीमद्भा-गवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे विदुरमैत्रेयसम्बादे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ सत्सेवनीयो बत पूरुवंशो यल्लोकपालो भगवत्प्रधानः ॥

॥ ३७ ॥ पुरुषस्य संस्थानं जीवस्य तत्त्वं परमेश्वरस्य स्वरूपं येनांशेन तयोरैक्यं तथा ज्ञानं च नैगममौपनिषदम् ॥३८॥ यानि स्रश्मः प्रोक्तानि तस्य ज्ञानस्य साधनानि च ब्रूहि। गुरुं विनैतन्न भवतीत्याह । स्वत इति ॥ ३९ ॥ मे प्रश्नान् मे मित्रत्वात्स्निग्धत्वादित्यन्वयभेदान्न मेषदस्य पौनरुक्तत्यम् ॥ ४० ॥ तत्त्वोषदेशेन जीवाभयप्रदानस्य ॥ ४१ ॥ पुराणे कल्पते प्रकाशत इति पुराणकल्पो युश्चत्सितार्थः आपृष्टः पुराणकल्पोऽयं स सुनिप्रधानः ॥४२॥ इति तृतीये सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ अष्टमे समभूद्ब्रह्मा नाभेस्तु जलशायिनः ॥ तपजानन् जले विभ्यत्तपसाऽतोषयद्विसम् ॥१॥

श्रीधरी

310 6

१शा

श्रीतारमिमनंदति । सतां सेवितुं योग्यः । वत अहो यद्यस्मादिहास्मिन्वंशे लोकपालो धर्मराजस्त्वं वभृविथ जातोऽसि । कथंभूतः । भगवानेव प्रधानभूतो यस्य सः । अत्र हेतः । अजितेति । प्रतिक्षणं नृतनयसि नवीनां करोपि ॥१॥ अल्पसुखाय महद्दुःखं प्राप्तानां तस्य दुःखस्य विरमाय प्रवर्तये प्रारमे ॥२॥ कोऽसौ भगवान् केभ्यश्च ऋषिभ्य आह कथं च त्वया प्राप्तमित्यपेक्षायान्माह । आसीनमिति सप्तिभः । उद्या पातालतले अञ्चं उसन्वमप्रतिहतज्ञानं अतः संकर्षणात्परस्य श्रीवासुदेवस्य ॥२॥ तमेव विशिनष्टि । स्वमेव धिष्ण्यं स्वीयमाश्रयं वासुदेवसंशं परमानन्दरूपं ध्यानपथेऽनुभूय बहु मानयंतं सर्वोत्कर्पण पूज्यंतम् । प्रत्यग्धतमंत्रधुखीकृतं नेत्रां असुकृतं किचिदुन्मीलयंतं कृपावलोकनेन सनत्कुमारादीनामभ्युद्यार्थम् ॥४॥ सुनीनां विशेषेणं साधेन । स्वर्धन्या उद्येनाद्रौरिति । श्रीभागवतश्रवणार्थं सत्यलोकात्पातालं प्रत्यवत्रंतो निरंतरं गंगामध्यत एवावतीर्णा इति भावः । चरणायुपधीयते यस्तिनपद्यो तदुपस्पृश्चंतो नमंतः कथंभूतं तदाह । यत्पद्यं भ्रेमसिहतं यथा भवत्येवं नानोपहारैः पूज्यंति वरार्थाः पतिकामाः । ५॥ कृतानि कर्माण गुणंतः । केन अनुरागेण स्खलंति पदानि यस्मिस्तेन वचसा । तानि जानंतीति तज्जाः । सहस्रभव

वभूविथेहाजित कीर्तिमालां पदे पदे नृतनयस्यभीच्णम् ॥ १॥ सो इहं नृणां चुन्नसुखाय दुःखं महद्गतानां विरमाय तस्य ॥ पवर्तये भागवतं प्राणं यदाह साक्षाद्भगवानृषिभ्यः ॥ २ ॥ आसीनमुर्व्या भगवंतमाद्यं संकर्षणं देवमकुंठसत्त्वम् ॥ विवित्सवस्तत्त्वमतः परस्य कुमारमुख्या मुनयो उन्व-पुच्छन् ॥ ३ ॥ स्वमेव धिष्ण्यं बहु मानयंतं यं वासुदेवाभिधमामनंति ॥ प्रत्यग्धृतात्तां खुजकोशमीषदुन्मीलयंतं विबुधोदयाय ॥ ४ ॥ स्वर्धन्यदाद्रैः स्वजटाकलापैरुपस्पृशंतश्चरणोपधानम् ॥ पद्मं यदर्वत्यिहराजकन्याः सप्रेमनानाबलिभिर्वरार्थाः ॥ ५ ॥ मुहुर्गृणंतो वचसाऽनुरागस्खलत्पदेनास्य कृतानि तज्ज्ञाः ॥ किरीटसाइस्रमणिप्रवेकप्रद्योतितोद्दामफणासहस्रम्॥ ६॥ प्रोक्तं किलैतद्भगवत्तमेन निवृत्तिधर्माभिरतायतेन ॥ सनत्कुमाराय स चाह पृष्टः सांख्यायनायांग धृतव्रताय ॥७॥ सांख्यायनः पारमहंस्यमुख्यो विवक्षमोणो भगवद्विभूतीः ॥ जगाद सोऽस्मद्गुरवेऽन्विताय पराशरायाथ बृह-स्पतेश्च ॥ ८ ॥ प्रोवाच महां स दयालुरुक्तो मुनिः पुलस्येन पुराणमाद्यम् ॥ सोऽहं तवैतत्कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यमनुत्रताय ॥ ९ ॥ उदा-प्छुतं विश्वमिदं तदासीचित्रिद्रयाऽमीलितदृङ्नयमीलयत्।। अहींद्रतल्पेऽधिशयान एकः कृतच्रणः स्वात्मरतौ निरीहः ॥१०॥ सोऽन्तःशरीरेऽपितभूत-सूद्मः कालात्मिकां शक्तिमुदीर्याणः ॥ उवास तस्मिन्सलिले पदे स्वे यथाऽनलो दारुणि रुद्धवीर्यः ॥ ११ ॥ चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वपन्स्व-साइस्रं किरीटानां साइस्रे ये मणिश्रवेका रत्नोत्तमास्तैः प्रद्योतितमुद्दामफणानां सहस्रं यस्य तम् । अप्रच्छित्रिति पूर्वेणान्वयः ॥६॥ तेन संकर्पणेन सनत्कुमाराय शोक्तम् ॥ ७ ॥ पारमहंस्ये धर्म मुख्यः विवक्षमाण इत्यात्मनेपदं ब्र्वादेशस्य वचेरुभयपदित्वात् । अन्वितायानुगताय ॥ ८ ॥ पुलस्त्येनोक्त इत्यत्रैवमाख्यायिका । पितरं राक्षसभिक्षतं अत्वा पराशरो राक्षससत्रे प्रवृत्तो वसिष्ठव-चनाभिष्टतस्तवः पुलस्त्येन स्वसंततिरद्यणात्तुष्टेन वरो दत्तः पुराणप्रवक्ता भविष्यसीति ॥९॥ तदेवं संकर्पणात्संप्रदायप्रवृत्ति प्रदर्श्य विभृतिकथनाय पश्रोद्भवं वक्तमाह । उदाप्छतमेकार्णवोदकिन-मग्ने यद्यदासीचदा अमीलितदगतिरोहितचिच्छक्तिरेव श्रीनारायणो नेत्रे निमीलितवानित्यर्थः । मायाविनोदं परित्यज्य स्वात्मरतौ स्वह्रपानंद एव क्रतोत्सवः । अतएव निरीहो निष्क्रियः सन्।।१०॥ कालशक्तेः प्रेरणं पुनः सृष्टचवसरे प्रबोधनार्थम् । स्वे पदेऽधिष्ठाने । बहिर्ष्ट्रस्यभावे दृष्टांतः । यथाऽनल इति ॥११॥ स्वया चिच्छक्त्या सह वर्तमान एव योगनिद्रया स्वयन्पूर्वमेव प्रवोधनार्थं

1183"

नियुक्तया स्वकालशक्त्याऽऽसादितं प्रापितं कर्मतंत्रं क्रियाकलापो यस्य सः । अपीतान् लीनान् ददर्श ॥१२॥ लोकसृष्टचर्थमर्थस्चमेऽभिनिविष्टा दृष्टिर्यस्य । कालानुसारिणा रजोगुणेन विद्धः संक्षोभितः संस्तनीयानतिस्चमोऽर्थः स्ष्यन् प्रसोष्यचुद्भविष्यन् नाभिदेशादुद्भृत इत्यर्थः॥१३॥ स तनीयानर्थः पद्मकोशः सन्नर्तिष्ठत्। कर्माणि जीवादृष्टानि प्रतिवोधयित यः कालस्तेन आत्मा श्रीविष्णुयोनिर्यस्य ॥१४॥ तल्लोकात्मकं पद्मं सर्वान् गुणान् जीवभोग्यानर्थानवभासयतीति तथा तद्यस्माञ्जातं स एव विष्णुः । उ इति संबोधने । प्रावीविशत्प्रकर्षेणालुप्तशक्तिरेवांतर्यामितया प्रविवेश । तस्मिन्विष्णुनाऽधिष्ठिते पद्मे विधाता ब्रह्माऽभृत । कथंभतः । स्वयमेव वेदमयो नत्वध्ययनेन प्राप्तवेदः । कोऽसौ अदृष्टपितृत्वेन यं स्वयंभुवं वदंति । स प्राक्कल्पांते नारायणेन सह निद्र-यैकीमृत आसीत् । तिसम्ब प्रबुद्धे तत एव पाद्यो कल्पे पद्मद्वारेणाभिन्यक्ति प्राप्त इत्यर्थः ॥१५॥ स च तिस्मन्कल्पे चतुर्प्यखोऽभूदित्याह । तस्यामिति । परिक्रमंस्तत्रस्थ एव ग्रीवां चालयंद्वोकिनि-रीक्षणार्थं विवृत्ते विचिति नेत्रे यस्य ॥१६॥ तस्य च श्रीनारायणोपासनयैवाविर्भृतज्ञानिकयाशक्तेलींककर्तृकत्वं न स्वत इति वक्तुं प्रथमं तस्य विमोहमाह । यस्मात्सिलिलाद्विरुद्ध्यतं कंजमु-योदीरितया स्वशक्त्या ॥ कालारूययाऽऽसादितकर्मतंत्रो लोकानपीतान्दहरो स्वदेहे ॥ १२ ॥ तस्यार्थसूच्माभिनिविष्टहष्टेरंतर्गतोऽथों रजसा तनी-यान् ॥ गुणेन कालानुगतेन विद्धः सूष्यंस्तदाऽभिद्यत नाभिदेशात् ॥ १३ ॥ स पद्मकोशः सहसोदतिष्ठत्कालेन कर्मप्रतिबोधनेन ॥ स्वरोचिषा तत्सिंहिलं विशालं विद्योतयन्नर्क इवात्मयानिः ॥ १४ ॥ तल्लोकपद्मं स उ एव विष्णुः प्रावीविशत्सर्वगुणावभासम् ॥ तस्मिन्स्वयं वेदमयो विधाता स्वयंभुवं यं स्म वदंति सोऽभूत् ॥ १५ ॥ तस्यां स चांभोरुहकाणकायामवस्थितो लोकमपश्यमानः ॥ परिक्रमन्व्योग्नि विवृत्तनेत्रश्रत्वारि लेभे-<u>उन्</u>दिशं मुखानि ॥ १६ ॥ तस्माद्यगांतश्वसनाववूर्णजलोर्मिचकात्सलिलाहिरूहम् ॥ अपाश्रितः कंजमु लोकनत्त्वं नात्मानमद्धाऽविददादिदेवः ॥ १७॥ क एष योऽसावहमञ्जपृष्ठ एतत्कुतो वाऽञ्जमनन्यद्धु ॥ अस्ति ह्यथस्तादिह किंचनैतद्धिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यम् ॥ १८॥ स इत्थ-मुद्रीच्य तद्ञ्जनालनाडीभिरंतर्जलमाविवेश ॥ नार्वाग्गतस्तत्खरनालनालनाभि विचिन्वंस्तदविंदताजः॥ १९॥ तमस्यपारे विदुरात्मसर्गं विचिन्वतोऽभूत्युमहांस्त्रिणेमिः ॥ यो देहभाजां भयमीरयाणः परिक्षिणोत्यायुरजस्य हेतिः ॥ २० ॥ ततो निवृत्तोऽप्रतिलब्धकामः स्वधिष्णयमा-साद्य पुनः स देवः ॥ शनैर्जितश्वासनिवृत्तचित्तो न्यपीददारूढसमाधियोगः ॥ २१ ॥ कालेन सोऽजः पुरुषायुपाऽभिप्रवृत्तयोगेन विरूढवोधः॥ स्वयं पाश्रितोऽपि साकल्येन तत्कंजं लोकतत्त्वं चात्मानं च साक्षात्र ज्ञातवान्। उ इति विस्मये। कथंभूतात्। युगांतश्वसनः प्रलयवायुस्तेनावधूर्णं तत्र तत्र प्रकंपितं यज्जलं तस्मात्सर्वेत ऊर्मिचकं यस्मिन् ॥ १७॥ अविदुपस्तस्य वितर्कमाह । योऽसावहमञ्जपृष्ठे एप कः अनन्यदेकमेवैतद्ञ्जं कुतो वा जातं यत्रैतद्धिष्ठितं तेनाधस्तात्सता वर्तमानेन नु निश्चितं भाव्यं स इत्थमुद्धीच्येत्युत्तरेणान्वयः । तथा च श्रुतिः । सोऽपश्यन्युष्करपर्णे तिष्ठन् सोऽमन्यत अस्ति वै तद्यस्मिन्निद्मिधितिष्ठति इति ॥१८॥ यस्य च वहिर्मुखप्रश्च्या महताऽपि कालेन तद्रप्राप्तिमाह् । स इति द्वाभ्याम् । तस्याञ्जस्य यन्नालं तस्य नाडीभिरंतिइछद्रैः तस्य खरनालस्य पद्मस्य यन्नालं तस्य नाभिमधिष्ठानं विचिन्वन्नर्गग्गतोऽपि तत्तदा नाविंद्त ॥ १९ ॥ हे विदुर ! आत्मसर्गं स्वकारणं त्रिणेमिः कालः अजस्य विष्णोर्हेतिः सुदर्शनरूपं शस्त्रं देहभाजां नराणां भयमुत्पादयित्रति संवत्सरशतमितकांतिमित्युक्तं भवति ॥२०॥ अंतर्मुखतया चु भगवंतं दृष्टवानित्याह द्वाभ्याम् । ततोऽन्वेपणान्निष्टतः न प्रति-

श्रीधरी

306

लब्धः कामो मनोरथो येन । स्वधिष्ण्यं पद्मम् । जितेन श्वासेन नियुत्तं संयतं चित्तं यस्य । अत्यवास्त् आश्रितः समाधियोगो येन तथाभूतः सन्न्यपीददुपिववेश ॥ २१ ॥ पुरुषायुपा संव-त्यर्थातेन कालेनाभिप्रवृत्तः सुनिष्पन्नो योगस्तेन विरूद उत्पन्नो बोधो यस्य । यत्पूर्व विचिन्वन्निप नापश्यत्तत्स्वयमेवांतहृद्येऽवभातमपद्मत् ॥२२॥ यदपद्मपत्तद्भप्यति । मृणालवद्गीरथासावायतद्म यः शेपस्तस्य भोगो देहः स एव पर्यक्रस्तिस्निन् । कुत्र स्थिते पर्यक्ते । फणातपत्रैरायुताः सर्वतो युक्ता ये मूर्धानस्तेषां रत्नानि किरीट-स्थानि तेषां युभिः प्रभाभिर्दत्तव्यति युगाततोये ॥२३॥ कथंभूतं पुरुपम् । हरितोपलाद्रेभरकतिशिलामयपर्वतस्य प्रेक्षां शोभां क्षिपंतं स्वलावण्यातिशयेन तिरस्कुर्वतं संध्याभं नीवी परिधानं यस्य वेणव एव भ्रजा यस्यांविषा एवांव्रयो यज्य स चासौ स च तस्य । अयमर्थः । यदि तिस्मन्याला इव स्थिता रत्नादयो भवति । वेणवश्च भ्रजा इव पृक्षाश्च पादाः विहे तस्य शोभां स्वीयरत्त-मुक्तातुलसीपुष्पदामिभ्रभौरंविभिश्च श्चिपंतमिति ॥२४॥ किंच । आयामतो दैद्दर्येण विस्तरतथ स्वमानदेहेन मीयतेऽनेनिति मानग्रामा शोभनश्चासावमानो निरुपमो देहस्तेन। यहा । सुष्ठु अमानोऽपरिच्छक्षस्तेन। यहा । ताम्यां स्वानुरूपप्रमाणेन अत्यव लोकत्रयं संगृद्धते यस्मिस्तथा विचित्राणि नानाविधानि दिव्यान्यपूर्वाणि चाभरणान्यशुकानि च तेपां कृताऽऽसमंताच्छीः शोभा येन तेन

तदंतर्ह्दयेऽवभातमपश्यतापश्यत यन्न पूर्वम् ॥ २२ ॥ मृणालगौरायतशेषभोगपर्यंक एकं पुरुषं शयानम् ॥ फणातपत्रायुतमूर्धरत्नद्युभिर्हत्त्वांत-युगांततोये ॥ २३ ॥ प्रेत्तां क्षिपंतं हरितापलाद्रेः संध्याभनीवेरुरुक्ममूर्धः ॥ रत्नोदधारौपिधसौमनम्यवनस्रजो वेणुभुजांत्रिपांत्रेः ॥ २४ ॥ आयामतो विस्तरतः स्वमानदेहेन लोकत्रयसंग्रहेण ॥ विचित्रदिन्याभरणांशुकानां कृतिश्रयाऽपाश्रितवेषदेहम् ॥ २५ ॥ पुंसां स्वकामायं विविक्तमार्गे-रभ्यर्चतां कामदुघांत्रिपद्मम् ॥ प्रदर्शयंतं कृपया नखेन्दुमयूखिभन्नांगुलिचारुपत्रम् ॥ २६ ॥ मुखेन लोकार्तिहरिस्मितेन पिरिस्पुरत्कुंडलमंडितेन ॥ शोणायितेनाधरविवसासा प्रत्यर्ह्यतं सुनसेन सुभ्वा ॥२७ ॥ कदम्बिकंजलकिपशंगवाससा स्वलंकृतं मेखलया नितंबे ॥ हारेण चानंतधनेन वत्स श्रीवत्सवक्षःस्थलवञ्चभेन ॥ २८ ॥ परार्थकेयूरमणिप्रवेकपर्यस्तदोदंडसहस्रशाखम् ॥ अन्यक्तमूलं भुवनांत्रिपेन्द्रमहींद्रभोगैरिधवीतवल्शम् ॥ २९ ॥

देहैन विशिष्टम् । एवं स्वत एवातिरम्यत्वेऽप्यपाश्रितवेपः स्वीकृतालंकारो देहो यस्य तमपश्यत् । यहा । केन प्रेक्षां क्षिपंतमित्यपेक्षायामेवंभूतेन देहेनेति संबंधः ॥ २५ ॥ स्वामिलपितफलाय विविक्तः शुद्धैवेदोक्तिर्मार्गेरम्यर्चतां पुंसां कामदुधमंधिपद्मां प्रदर्शयंतं किंचिदुक्षमय्य समर्पयंतम् । नखा इव इंदवस्तेषां मयुखा रश्मयस्तैभिकाः संभिन्ना अंगुलय एव चारूणि पत्राणि यस्य तत् ॥ २६ ॥ लोकार्तिहरं स्मितं यस्मिस्तेन परिस्फुरद्भयां कुंडलाम्यां मंडितेन अधरविवदीष्त्या शोणवदाचरितेन शोभननासायुक्तेन सुभ्वा शोभनया श्रुवा च प्रत्यह्यंतं पूजकानप्रतिपूज्यंतं संमानयंतम् ॥ २७ ॥ कदंबिकंजन्कवित्यांगंयदासस्तेन मेखलया च नितंवे स्वलंकतम् । हे वत्त ! श्रीवत्सयुक्तं यद्धस्थलं तस्य वद्धमेन वचस्यनर्घेण हारेण स्वलंकतमित्यर्थः ॥ २८ ॥ महाचंदनवृक्ष-रूपेण निरूपितं तं विशिनिष्ट । पराध्यानि श्रेष्ठानि केयूराण्यंगदानि मणिप्रवेकाश्च मण्युक्तमास्तैः पर्यस्ता व्याप्ता दोदंडा एव सहस्नमनंताः शाखा यस्य । चंदनवृक्षोऽपि केयूरादितुन्यैः फल-पुष्पादिभिन्यीप्तशाखो भवति । अन्यक्तं प्रधानं मूलमधोभागो यस्य । यहा । अन्यक्तं ब्रह्म मूलं यस्य ब्रह्माभिन्यिक्तरूपत्वात् । वृक्षस्यापि मूलं न व्यक्तम् । स्वनात्मकमं प्रिपेद्रम् । अहींद्रस्यानं-

भा॰त्॰ 118811 तस्य भोगैः फणैर्देहावयर्वेर्वाऽधिवीताः संविष्टिताः स्पृष्टा वन्शाः स्कंधा यस्य । वनस्पतेः शतवन्शो विरोह इति अतैः। सोऽपि सपर्वेष्टितो भवति ॥ २९ ॥ प्रेक्षां क्षिपंतिमत्यत्रेव पर्वतरूपैण निरू-पितमपि विशेषणांतरैः पुनर्निरूपयति । भगवानेव महीश्रस्तम् । चराचराणामोकः स्थानं सोऽपि तथा । अहींद्रस्य बंधुं सोऽप्यहींद्राणां बंधुः । सलिलंनोपगृदमावृतं पर्वतोऽपि मैनाकादिस्तथा । किरीटसाहस्रमेव हिरण्यशृंगाणि यस्य सोऽपि मेर्वादिस्तथा। यथा पर्वतस्य गर्भे क्वचिद्रत्नमाविर्भवति तथाविर्भवत्स्पष्टं दश्यमानं कौस्तुभरत्नं गर्भे मूर्तिमध्ये यस्य तम् ॥३०॥ किंच । वनमालया निवीतं कंठलंबिन्या व्याप्तम्। आम्नाया वेदा एव मधुत्रतास्तैः श्रीर्यस्यास्तया। हरिमिति पर्वतादिरूपमपश्यत्। हरिरसाविति ज्ञातवानित्यर्थः। सर्यादिभिरगममगम्यं स्वव्यापारैराकलयितुमशक्य-मित्यर्थः । किंच । त्रिष्वपि लोकेषु धाम स्फर्तियेपां तैः रक्षणार्थं परिक्रमद्भिः परितो धावद्भिः प्राधनिकैः प्रधनं संग्रामस्तत्प्रयोजनैः सुदर्शनादिभिहेंतुभृतेर्दुरासदं दुष्प्रापम् ॥ ३१ ॥ यदैव हरिमप-इयत्तर्द्यंव तदैव लोकविसर्गदृष्टिः संस्तस्य नाभिसरिस सरोजं श्वसनं प्रलयवायुं वियदाकाशं च ददर्श।। ३२।। कर्मवीजं लोकसुष्टेः कारणम्। रजसोपरक्तो रजोगुणयुक्तः अतः प्रजाः सन्दुमिच्छिनि-यदेव नाभिसरोजादिपंचकमेव विसर्गेऽप्यभिष्ठुखो दत्तचित्तः अव्यक्तवर्त्मनि भगवति निवेशितचित्तः ॥ ३३ ॥ इति तृतीये टीकायामष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ नवमे तपसा तुष्टं दृष्ट्वा नारायणं त्वजः ॥

चराचरौको भगवन्महीध्रमहींद्रबंधुं सलिलोपगृढम् ॥ किरीटसाहस्रहिरण्यशृंगमाविर्भवत्कौस्तुभरत्नगर्भम् ॥ ३०॥ निवीतमाम्नायमध्रव्रतिश्रया स्वकीर्तिमय्या वनमालया हरिम् ॥ सूर्येन्दुवाय्वरन्यगमं त्रिधामभिः परिक्रमत्प्राधनिकैर्दुरासदम् ॥ ३१॥ तह्येंव तन्नाभिसरःसरोजमात्मानमंभः श्वसनं वियच ॥ ददर्श देवो जगतो विधाता नातः परं लोकविसर्गदृष्टिः ॥ ३२ ॥ सकर्मवीजं रजसोपरकः प्रजाः सिसृक्षन्नियदेव दृष्टा ॥ अस्तौ-द्विसर्गाभिमुखस्तमी इयमन्यक्तवर्तमन्यभिवेशितात्मा ॥ ३३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कंधे अष्टमोऽध्यायः ॥८॥ ब्रह्मोवाच ॥ ज्ञातोऽसि मे उद्य सुचिरान्न नु देहभाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम् ॥ नान्यत्त्वदिस्त भगवन्निप तन्न शुद्धं मायागुणव्यतिकराद्यदुरुर्विभासि ॥ १ ॥ रूपं यदेतदववोधरसोदयेन शश्वन्निवृत्ततमसः सदनुत्रहाय ॥ आदो गृहीतमवतारशतैकवीजं यन्नाभिपद्मभवनादहमाविरासम् ॥ २ ॥ नातः परं परम यद्भवतः स्वरूपमानंदमात्रमविकल्पमविद्धवर्चः ॥ पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपाश्रितोऽस्मि ॥ ३ ॥ तद्वा इदं

अस्तौदेकार्णये सीदँल्लोकसर्गचिकीर्पया ॥ १ ॥ भगवज्ज्ञानेनात्मनः कृतार्थतामाविष्कुर्वन्नज्ञांश्च शोचन्नाह । ज्ञातोऽसीति । सुचिराद्वहुकालोपासनेनाद्य मे मया ज्ञातोऽसि । नन्यहो देहभाजामेत-द्वद्यं दोषः। किं तत्। यद्भगवतस्तव गतिस्तन्वं ज्ञायत इति। यतस्त्वमेव ज्ञातुं योग्यः सत्यत्वान्नान्यद्सत्यत्वादित्याहः। त्वन्वचोऽन्यन्नास्ति यद्यप्यस्तीति प्रतिभाति तदपि शुद्धं सन्त्वं न भवति । कथमसतः प्रतीतिस्तत्राह । यद्यतो मायागुणक्षोभात्त्वमेवोरुर्बहुरूपो विभासि ॥ १ ॥ ननु त्वमपि सम्यक् न जानासि । यत्त्वया दृष्टं रूपमेतद्पि गुणात्मकमेव । निर्गुणं बैंक्षिव तु सत्यं तत्राह । रूपमिति द्वाभ्याम् । अववोधरसोद्येन चिच्छक्त्याविभविन शक्षत्सदा निवृत्तंतमो यस्मात्तस्य तव यदेतद्भूपं त्वयैव स्वातन्त्र्येण सताम्रुपासकानामनुप्रहाय गृहीतमाविष्क्रतमवतारशतस्य शुद्धसत्त्वात्मकस्य यदेकं वीजं मूलं तत्त्रदर्शनार्थं गुणावतारवीजत्वं दर्शयति । यत्रामीति ॥२॥ हे परम! अविद्धवचींऽनावृतप्रकाशं अतोऽविकल्पं निर्भेदं अतएवानन्दमात्रं एवंभूतः यद्भवतः स्वरूपं तदता रूपात्परं भिन्नं न पश्यामि । किंत्विद्मेव तत् । अतः कारणात्ते तवादः इदं रूपमुपाश्रितोऽस्मि । योग्यत्वाद्पीत्याह । एकप्रुपास्येषु मुख्यं यतो विश्वसुजं विश्वं सुजतीत्यत एव विश्वं विश्वस्माद-

न्यत् । किंच । भूतेन्द्रियात्मकं भूतानामिद्रियाणां चात्मानं कारणमित्यर्थः ॥३॥ नन्वेवमपि सोपाधिकमेतदर्वाचीनमेवेत्याशंक्याह । तद्वै तदेवेदं हे भ्रवनमंगल! यतस्ते त्वया नोऽस्माकष्रुपास-कानां मंगलाय ध्याने दर्शितम्। न हाव्यक्तवरमीभिनिवेशितचित्तानामस्माकं सोपाधिकदर्शनं युक्तमिति भावः। अतस्तुभ्यं नमोऽनुविधेमानुवृत्त्या करवाम। तर्हि किमिति केचिन्मां नाद्रियंते तत्राह । योऽनाद्दत इति । असत्प्रसंगैनिरीश्वरकुतर्कनिष्टैः ॥ ४ ॥ आदरेण तु त्वां भजंतः कृतार्था इत्याह । ये त्विति । अतिर्वेदः स एव वातस्तेन नीतं प्रापितं नापैषि नापयासि। ये त्वत्कथाश्र-वणमत्यादरेण कुर्वन्ति तेषां हृदि नित्यं प्रकाशसे इत्यर्थः ॥ ५॥ ततः किमत आह । ताबदिति । द्रविणादौ विद्यमाने भयं गते शोकः पुनश्च स्पृहा ततः परिभवस्तथापि विपुलो लोभस्तृष्णा पुनः कथंचित्प्राप्ते ममेन्यसदाग्रहः । आर्तिमूलं भयशोकादेः कारणं न प्रवृणीत नाश्रयेत् । त्वत्पादाश्रयणमात्रेण भयादिनिवृत्तिः । कि पुनस्त्वत्प्रकाशे सतीति भावः ॥६॥ ये निष्कामा अपि संतस्त्वा नाद्रियंते ते नरकमाज इत्युक्तम् । ये तु त्वत्कथाश्रवणादिविम्रखाः संतः काम्यकर्मपरास्तेऽतिमंदा इत्याह । दैवेन ते इत्रियो नष्टमत्यः प्रसंगाच्छवणकीर्तनादिरूपात्सर्वदुःखनिवर्तकादिमुखानीद्रि-भुवनमंगल मंगलाय ध्याने सम नो दर्शितं त उपासकानाम् ॥ तस्मै नमो भगवते उनुविधेम तुभ्यं यो उनाहतो नरकभाग्भिरसत्प्रसंगैः ॥ ४ ॥ ये तु त्वदीयचरणां चुजकोशगंधं जिघ्रन्ति कर्णविवरेः श्रुतिवातनीतम् ॥ भक्त्या गृहीतचरणः परया च तेषां नापेषि नाथ हृदयां चुरुहात्स्वपुंसाम् ॥ ५ ॥ तावद्भयं द्रविणगेहसुहिनिमित्तं शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः ॥ तावन्ममेत्यसदवग्रह आर्तिमूलं यावन्न तें अनिमभयं प्रवृणीत लोकः ॥ ६ ॥ देवेन ते हतिथयो भवतः प्रसंगात्सर्वाधुभोपशमनाद्विमुखेन्द्रिया ये ॥ कुर्वंति कामसुखलेशलवाय दोना लोभाभिभूतमनसोऽकुशलानि शस्वत्॥ ७॥ चुतृट्त्रिधातुभिरिमा मुहुरर्द्यमानाः शीतोष्णवातवर्षे रितरेतराच ॥ कामाग्निना उच्युतरुषा च सुदुर्भरेण संषश्यतो मन उरुक्रम सीदते मे ॥ ८ ॥ यावत्पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थमायावलं भगवतो जन ईश पश्येत्।। तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुःखनिवहं वहती कियार्था ॥ ९ ॥ अह्नचापृतार्तकरणा निशि निःशयाना नानामनोरथिया क्षणभग्ननिद्राः॥ देवाहतार्थरचना ऋषयोऽपि देव युष्मत्यसंगविमुखा इह संसरंति ॥१०॥ त्वं भावयोगपरिभावितद्दत्सरोज आस्से श्रुतेक्षितपथो ननु नाथ पुंसाम् ॥ यद्यद्भिया त उरुगाय विभावयंति तत्तद्भपुः प्रणयसे सदनुप्रहाय ॥११॥ याणि येपाम् । अकुरालान्यचेमकराणि ॥ ७ ॥ अकुरालत्वमेव दर्शयति । जुच तृट् च त्रिघातवश्च वातिपत्त श्लेष्माणस्तैः इमाः प्रजाः सुदुर्भरेण दुःसहेन कामाग्निनाऽच्युतया रुपाऽविच्छिनकोघेन च पीड्यमानाः संपञ्यतो मे मनः सीद्ति ॥ ८ ॥ नन्वेवंभृतायाः संस्तेरपरमार्थत्वात्किमर्थं विपादः क्रियते तत्राह । यावदिति । आत्मन इदं पृथक्त्वं देहादिभावं भगवतस्तवेन्द्रियार्थरूपा या माया तया षलमाधिक्यं यस्य तत् । न प्रतिसंक्रमेत नोपरमेत् । दःखसमृहं प्रापयतीति क्रियाणामर्थः फलं यस्यां सा । त्वदिदिमिति पाठे इदं देहादि त्वन्वतः पृथक् पश्येद्यावत्तावदसौ व्यर्थापि नोपरमेत् ॥ ९ ॥ भवत्वेवमविवेकिनां विवेकिनस्तु मुक्ता एवेति किं तेषां भक्त्या कृत्यमत आह । अहि आपृतानि व्यापृतानि चतानि आतीनि क्लिप्टानि करणानींद्रियाणि येषां रात्रौ विषय-१ सुखलवोऽपि नास्ति । यतो निशि निःशयानाः स्वप्नदर्शनेन च क्षणे क्षणे मयनिद्रा दैवेनाहताः सर्वतः प्रतिहता अर्थरचना अर्थायीयमा येपाम् ॥१०॥ तदेवमभक्तानां संसारात्रियृत्तिग्रुक्त्वा भक्तानां तिवृद्यिमाह । त्विमिति । मित्तयोगेन शोधिते इत्सरोजे आस्से तिष्ठसि । श्रुतेन श्रवणेनेक्षितः प्रथा यस्य । किंच । श्रवणं विनापि त्वद्भक्ता मनसा यद्यत्तव वपू रूपं स्वेच्छया व्यायंति तत्तत्प्रण-

।।१५॥

यसे प्रकटयसि । सतां भक्तानामनुग्रहाय ॥ ११ ॥ भक्तानां च निष्कामानां त्वमतिसुलभो नेतरेवामित्याह । नेति । उपचित्रेह्रजित्रेह्रपचारेः पुष्पोपहारादिभिः । यद्यथा असताममक्तानामलभ्यया सर्वभृतदयया । प्रसादे हेतुः एक इत्यादि ॥ १२ ॥ यतः सकामानां भवान्नातिप्रसीदत्यतः कामप्राप्तिः क्रियाणामुक्तमं फलं न भवति । किंतु त्वत्प्रीणनमेव कामसंयोगस्त्ववांतरफलेन प्ररोचनार्थ- मित्याह । प्रंसामिति । भगवतस्तवाराधनमेव संश्वासौ कियार्थश्च श्रेष्ठं क्रियाफलम् । श्रेष्ठत्वे हेतुः।यत्र त्वटयिताधमों न कदाचिद्धियते न नश्यति । कामार्थस्त धर्मः कामं दस्ता नश्यतीत्यर्थः ॥१३॥ अतस्त्वामेव वयं नता इत्याह । शश्वत्सर्वदा स्वरूपचैतन्येनैव निरस्तमेदश्रमाय पुनश्च बोध एव धिषणा विद्याशक्तिर्यस्य । यद्वा। बोध एव धिषणमाश्रयः अतएव परस्मै । अत्र हेतुः । विश्वोद्भवादिनिमित्तं या माया तस्या लीला विलासस्तस्या रासः कीडा यस्य ते तुभ्यमिदं नमो नमनं चक्रम कृतवंतो वयम् ॥१४॥ नामग्रहणमात्रतः कैवल्यप्रदत्वेनैश्वर्यं व्यंजयन्नमस्करोति । यस्येति । अवतारादीनां विडंबनमनुकरणमस्ति येषुतत्रावतारविडंबनानि । देवकीनंदन इत्यादीनि गुणविडंबनानि । सर्वज्ञो भक्तवत्सल इत्यादीनि कर्मविडंबनानि गोवर्धनोद्धरणकंसारातिरित्या-

नातिप्रसीदित तथोपिनतोपनारैराराधितः सुरगणहिदि बद्धकामैः ॥ यत्सर्वभृतदययाऽसदलभ्ययेको नाना जनेष्ववहितः सुहृदंतरात्मा ॥ १२ ॥ प्रसामतो विविधकर्मभिरष्वराद्यैदानेन चोग्रतपसा त्रतचर्यया च ॥ आराधनं भगवतस्तव सिक्रयाथों धर्मोऽपितः किहीनिद्ध्रयते न यत्र ॥ १३ ॥ राश्वरस्वरूपमहसैव निपीतभेदमोहाय बोधिषणाय नमः परसमे ॥ विश्वोद्धवस्थितिलयेषु निमित्तलीलारासाय ते नम इदं चक्कमेश्वराय ॥ १४ ॥ यस्यवतारगुणकर्मिवडंबनानि नामानि येऽसुविगमे विवशा गृणंति ॥ ते नैकजन्मशमलं सहसैव हित्वा संयांत्यपावृतमृतं तमजं प्रपद्ये ॥ १५ ॥ यो वा अहं च गिरिशश्च विभुः स्वयं च स्थित्युद्धवप्रलयहेतव आत्ममूलम् ॥ भित्त्वा त्रिपाद्धवृध एक उरुपरोहस्तसमे नमो भगवते भुवनद्रुमाय ॥ १६ ॥ लोको विकर्मनिरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे ॥ यस्तावदस्य बल्वानिह जीविताशां सद्यश्चिनत्त्वनिमिषाय नमो- उस्तु तसमे ॥ १७ ॥ यस्माद्विभेम्यहमपि द्विपरार्धिष्वण्यमध्यासितः सकललोकनमस्कृतं यत् ॥ तेपे तपो बहुसवोऽवरुरुत्समानस्तसमे नमो भगवते- ऽधिमखाय तुभ्यम् ॥ १८ ॥ तिर्यह्मनुष्यविबुधादिषु जीवयोनिष्वात्मेच्छयात्मकृतसेतुपरीप्सया यः ॥ रेमे निरस्तरितरप्वरुद्धदेहस्तसमे नमो भग-

दीनि। असुविगमेऽपि विवशा अपि गुणंत्युचारयंति केवलं शमलं पापं अपावृतं निरस्तावरणं ऋत ब्रह्म प्राभुवंति ॥ १५ ॥ तत्र गुणावतारकर्माणि द्र्शयन्त्रणमित । यो वै एकस्तिपात्त्रयो ब्रह्मा-द्र्यः पदाः स्कन्धा यस्य । प्रत्येकं च उरवः प्ररोहाः शाखोपशाखा मरिच्यादिमन्वादिरूपा यस्य तथाभूतः सन्वृध्ये । तस्मै भ्रवनाकाराय द्रमाय नमः । किं कृत्वा वृध्ये । आत्मा स्वयमेव मूकमधि-ष्ठानं यस्य तत्प्रधानं भिच्वा गुणत्रयरूपेण विभव्य त्रिपान्द्रमेवाह । अहं ब्रह्मा गिरिश्रथ स्वयं विभुविंग्णुश्रेति स्थित्युद्भव्यत्रलयहेत्वो ये वयं एवं त्रिपाद्मृत्वा यो वृध्य इत्यर्थः ॥१६॥ एवं गुणा-वतारकर्मविंद्वनमुक्ता तस्यैव तत्कालाख्यं रूपं तत्कर्मं च दर्शयन्त्रणमित । लोक इति द्राभ्याम् । विकर्मनिरतो विरुद्धकर्मनिष्ठः । छशले हिते स्वे आत्मीये त्वदुदिते त्वयैव साक्षादुक्ते भवदर्चन-रूपे कर्मणि । उक्तं हि गीतासु । यत्वरोपि यदशासि यवज्ञहोपि ददासि यत् ॥ यत्तपस्यसि कौतेय तत्कुच्व मदर्पणम् इति । तिस्मन् प्रमत्तो दत्तिचतो यावद्वर्तते तावदस्य लोकस्य अनिमिषाय कालाय ॥१०॥ आस्तां तावल्लोकस्य कथा यस्मात्कालाख्याच्वते यद्दिपरार्धावस्थायि धिष्ण्यं स्थानं तदारूढोऽपि विभेमि । भीत्वच संस्त्वासेवावरुहत्समानः प्राप्तुमिन्छंस्तपस्तप्तवान । कथंभूतः । बहुसवो

श्रीधरी

27.0

॥१५॥

बहवः सवा यागाः सँवत्सरा वा यस्य बहून् यागान्कृत्वाऽपि बहून्संवत्सरान् वा तपस्तप्तवानित्यर्थः । अधिमखाय मखाधिष्ठात्रे ॥ १८ ॥ इदानीं तत्तत्कालभाविलीलावतारकर्माणि दर्शयन्नाह विर्यगादिषु जीवयोनिषु स्वेच्छया स्वीकृतमूर्तिः सन् स्वकृतधर्ममर्यादापालनेच्छया रेमे । वस्तुतः स्वानंदानुभवेनैव निरस्तविषयसुखोऽपि योऽतएव पुरुषोत्तमः तत्तदुषाधिधर्मासंस्पर्शात् । तद्वक्तं गीतासु । यस्मात्स्यरमतीतो इमक्षरादिष चोत्तमः ॥ अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम इति ॥१९॥ इदानीं दृश्यमानामेव मूर्तिं प्रणमित । योऽविद्ययेति द्वाम्याम्। दशार्थाः पंचवृत्तयो यस्यास्तयाऽविद्यया निद्राहेतुभृतयाऽनभिभतोऽपि योगनिद्रामुवाह तस्मै ते नम इत्युत्तरेणान्वयः। जठरीकृतोदरे प्रविलापिता लोकयात्रा लोकस्थितिर्येन अहिरेव कशिषुः शय्या तस्याः स्पर्शोऽनु-कुलो यस्यास्तां निद्राम्। भीमानामूर्मीणां माला विद्यंते यस्मिन्नंतर्जले निद्राणस्याविवेकिनो जनस्य निद्रासुखमीद्दगिति विवृण्यन् प्रदर्शयसुपहसिन्नत्यर्थः। अतएवांतर्जलादिविशेषणानि । यद्वा। पूर्वकल्पे श्रांतस्य जनस्य विश्रामसुखं विवृण्वन् स्फारयन् । तदा तु परोपकाराय स्वयं दुःसहमिप दुःखं सोढव्यमिति द्योतनार्थं विशेपणानि ॥२०॥ किंच । यस्य नाभिपद्ममेव भवनं तस्मात् । वते पुरुषोत्तमाय ॥ १९ ॥ योऽविद्ययाऽनुपहतोऽपिदशार्धवृत्त्या निद्रामुवाह जठरीकृतलोकयात्रः ॥ अंतर्जलेऽहिकशिपुस्पर्शानुकूलां भीमोर्मिमालिनि जनस्य सुखं विवृण्वन् ॥ २० ॥ यन्नाभिपद्मभवनादहमासमी इय लोकत्रयोपकरणो यद्नुग्रहेण ॥ तस्मै नमस्त उदरस्थभवाय योगनिद्रावसानविक-सन्निलनेक्षणाय ॥ २१ ॥ सोऽयं समस्तजगतां सुहृदेक आत्मा सत्त्वेन यन्मृडयते भगवान्भगेन ॥ तेनैव मे दशमनस्पृशताद्यथाऽहं स्रच्यामि पूर्वविद्दं प्रणतिषयो असी ॥ २२॥ एप प्रपन्नवरदो रमयात्मशक्त्या यद्यत्करिष्यति गृहोतगुणावतारः ॥ तस्मिन्स्वविक्रमिषदं सृजतो अपि चेतो युंजीत कर्मशमलं च यथा विज्ञह्याम् ॥ २३ ॥ नाभिहदादिह सतो अभिस यस्य पुंसो विज्ञानशक्तिरहमासमनंतशक्तेः ॥ रूपं विवित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे मारीरिषीष्ट निगमस्य गिरां विसर्गः ॥२४॥ सोऽसावदभ्रकरुणो भगवान्विवृद्धप्रेमस्मितेन नयनांबुरुहं विजुम्भन् ॥ उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादं माध्व्या गिरा अपनयतात्पुरुषः पुराणः ॥ २५ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ स्वसंभवं निशाम्येवं तपोविद्यासमाधिमिः ॥ यावन्मनोवचः स्तुत्वा विरराम स खिन्नवत् ॥ २६ ॥ अथाभिषेतमन्वीद्त्य ब्रह्मणो मधुसूद्रनः ॥ विषण्णचेतसं तेन कल्पव्यतिकरांभसा ॥ २७ ॥ लोकसंस्थानविज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः ॥ लोकत्रयमुपकरणं यस्य । यद्वा । लोकत्रयस्य सृष्टचादिद्वारेणोपकरोतीति यथा तादशोऽहं यद्तुग्रहेणासम् । उद्रे स्थितो भवः संसारप्रपंचो यस्य। योगनिद्रावसाने किंचिद्विकसन्निलनवदीक्षणं यस्य ॥२१॥ एवं स्तुत्वा प्रार्थयते । सोऽयमिति चतुर्भिः । यद्येन सत्त्वेन ज्ञानेन भगेनैश्वयेण च मृडयते सुखयति विश्वं दशं प्रज्ञामनुस्पृशताद्योजयतु यथाऽहं सप्दंशमो भाविष्यामि । यतः प्रणतिप्रयो-इसावहं च प्रणतो न चान्यः प्रार्थनीयोऽस्ति । यतो भगवान् स एव समस्तजगतां सुहृद् यतोऽसावेकोऽतुस्यूत आत्मांतर्यामी ॥२२॥ आत्मशक्त्या रमया सह यद्यत्कर्म करिष्यति स्वविक्रमं स्वस्य विष्णोरेव विक्रमः प्रभावो यस्मिस्तदिदं विश्वं तदाञ्चया सूजतोऽपि मे चेतः स एव युंजीत प्रवर्तयतु । कर्मासक्तिं तत्कृतं शमलं च वैषम्यादिपापं यथा विज्ञह्यां त्यच्यामि ॥२३॥ अंभिस सतो यस्य नाभिद्दादिहासम् । विज्ञाने शक्तिर्यस्य महत्तन्त्रात्मकस्य चित्तस्य तदिभमानी अस्य रूपिमदं विस्तारयतो मे निगमस्यावयवभ्तानां गिरां विसर्ग उचारणं मारीरिपीष्ट इलांतं ब्रक्षवर्चस-मिति न्यायेन मा छुप्यतामित्यर्थः ॥ २४ ॥ विवद्धप्रेम्णा स्मितेन विजम्भयन् विश्वस्य विजयायोद्भवाय । चकारादस्मद्तुग्रहाय चोत्थाय ॥२५॥ स्वस्य संभवो यस्मात्तं तपःशरीरं विद्या

११६॥

उपासना समाधिरैकाप्र्यं तैर्निशाम्य दृष्ट्वा यथाशक्ति स्तुत्वा श्रांतबद्धिरराम ॥ २६ ॥ आत्मनो लोकसंस्थानविज्ञाने परिखिद्यतो ब्रह्मणोऽभिष्रेतमालस्य तमाहेति द्वयोरन्वयः । तेन प्रलयोदकेन विपण्णचेतसम् ॥ २७ ॥ कश्मलं मोहं इवेति समस्तमोहाशमनं दर्शयति ॥ २८ ॥ हे वेदगर्भ ! तंद्रीं विपादकृतमालस्यं मा गाः । तेनैव मे दशमनुस्पृशतादित्यादि यत्प्रार्थयते तद्रप्रे पूर्वमेव संपा-दितम् ॥ २९ ॥ तर्हि कथमहं न जानामीत्यत आह । भूय इति ॥ ३० ॥ मक्तियुक्तः समाहितश्र सन्नात्मिन स्वस्मिन्नोके च मां ततं व्याप्य स्थितं द्रष्टाऽसि द्रच्यसि आत्मनो जीवांश्र ॥३१॥ सर्वत्र महर्शने मोहो निवर्तत इत्याह । यदा त्विति । प्रतिचक्षीत पश्येत् ॥ ३२ ॥ तदा च मिथ्याज्ञानिवृत्तौ मुच्यत इत्याह । यदेति भृतादिभिविरहितमात्मानं जीवं शुद्धत्वं पदार्थं स्वरूपेण स्वस्यात्मभूतेन मया तत्पदार्थेनोपेतमेकीभृतं पत्रयन्भवति तदा स्वाराज्यं मोक्षं प्रामोति ॥ ३३ ॥ यतो वर्षीयान् वृद्धतरः अत्यधिकोऽस्तीत्यर्थः ॥ ३४ ॥ अनुग्रहमेवाह । ऋषिमिति चतुर्भिः तमाहागाध्या वाचा कश्मलं शमयन्निव ॥ २८ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ मा वेदगर्भ गास्तंद्रीं सर्ग उद्यममावह ॥ तन्मयापादितं ह्यये यन्मां प्रार्थयते भवान ॥ २९ ॥ भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयाम् ॥ ताभ्यामंतर्हृदि ब्रह्मन्लोकान्द्रच्यस्यपावृतान् ॥ ३० ॥ तत आत्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः ॥ द्रष्टा असि मां ततं ब्रह्मन् ययि लोकां स्त्वमात्मनः ॥ ३१ ॥ यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्विमिव स्थितम् ॥ प्रतिचत्तीत मां लोको जह्यात्तर्होंव कश्मलम् ॥ ३२ ॥ यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रियगुणाशयैः ॥ स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन्स्वाराज्यमुच्छति ॥३३॥ नानाकर्मविता-नेन प्रजा बहीः सिस्क्षतः ॥ नात्मावसीदत्यस्मिस्ते वर्षीयान्मदनुग्रहः ॥ ३४ ॥ ऋषिमाद्यं न बञ्चाति पापीयांस्त्वां रजोग्रणः ॥ यन्मनो मिय निर्बद्धं प्रजाः संसजतो अपि ते ॥ ३५॥ ज्ञातो अहं भवता त्वद्य दुर्विज्ञेयो अपि देहिनाम् ॥ यन्मां त्वं मन्यसे अयुक्तं भूतेन्द्रियगुणात्मिभः ॥ ३६ ॥ तुभ्यं मिद्रिचिकित्सायामात्मा मे दर्शितोऽविहः ।। नालेन सिलले मूलं पुष्करस्य विचिन्वतः ।।३७।। यचकर्थाङ्ग मत्स्तोत्रं मत्कथाऽभ्युदयांकितम् ।। यद्वा तपिस ते निष्ठा स एप मदनुग्रहः ॥ ३८ ॥ प्रीतोऽहमस्तु अद्रं ते लोकानां विजयेच्छया ॥ यदस्तौषीर्ग्रणमयं निर्गुणं माऽनवर्णयन् ॥ ३९ ॥ य एतेन पुमान्नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां मजेत् ॥ तस्याशु संप्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः ॥ ४० ॥ पूर्तेन तपसा यज्ञैदानैयांगसमाधिना ॥ राद्धं निःश्रेयसं पुंसां मत्प्रीतिस्तत्त्वविन्मतम् ॥ ४१ ॥ अहमात्मात्मनां धातः प्रेष्टः सन्प्रेयसामपि ॥ अतो मयि रतिं कुर्यादेहादिर्यत्कृते प्रियः ॥ ४२ ॥ सर्ववेदमये-यद्यतस्ते मनो मिय निर्वेद्धम् ॥ ३५ ॥ यद्यस्माद्भृतैरिद्रियेगुणः सत्त्वादिभिरात्मनाऽहंकारेण चायुक्तं मन्यसे ॥ ३६ ॥ तुभ्यं तत्र नालेन मार्गेण पुष्करस्य मूलमधिष्ठानं सिलले विचिन्वता मिय विचिकित्सायां भवितव्यमस्याश्रयेण नच दृश्यते ततोऽस्ति नास्तीति संदेहे सत्यात्मा स्वरूषं मे मयाऽवहिरंतर्हदिद्शितः ॥३७॥ अंग हे ब्रह्मन् ! चकर्थ कृतवानिस । मत्कथैवाभ्युद्यस्तेनांकितं स एप वंधाभावो मिय मनो निर्वंधो मन्ज्ञानं मद्रपस्य हृदि दर्शनं मत्स्तुतिस्तपोनिष्ठा चेति यदेप सर्वोऽपि सदनुग्रहः ॥३८॥ गुणमयत्वेन प्रतीयमानमि निर्गुणमेवानुवर्णयन् ॥ ३९ ॥ तव प्रीत इति किं वक्तव्यमित्याह। य इति ॥ ४० ॥ नच मत्प्रीतेरप्यधिकं किंचिदस्तीत्याह । पूर्तादिभी राद्धं सिद्धं यिनःश्रेयसं फलं तन्मत्प्रीतिरेवेति तत्त्विवदां मतम् ॥ ४१ ॥ अत्र हेतुमाह । अहमिति । आत्मनामहंकारोपाधीनां जीवानामात्मा । अतः प्रेयसामतिप्रियाणामपि मध्ये प्रेष्ठः प्रियतमः सन्तिरवद्यः । यत्कृते यदर्थम् ॥ ४२ ॥ अतस्त्वं कृतार्थं एव । तथापि मत्प्रियार्थं सृष्टि कृतित्याह ।

श्रीधरी

20 6

गश्दा।

सर्वेति । आत्मा त्विमदं त्रैलोक्यं या मय्यनुशेरते ताः प्रजाश्च सृज । केनात्मनैवान्यिन्दिर्पेचेण । तत्र ज्ञापकापेचाभावमाह । सर्वेदमयेनेति । आत्माऽहं योनिः कारणं यस्येति ज्ञानिकयाशक्त्यिति । श्रायं स्चयित । यथापूर्विमिति । तवात्राम्यासोऽप्यस्तीत्युक्तम् । मय्यनुशेरत इति स्थित । नमिनिव्यक्तिमात्रमेव कर्तव्यमित्यनायाससत्त्वमुक्तम् । १८३ ॥ इदं सृज्यं व्यव्य प्रकाश्य पद्मनाभः श्रीनाराश्रयं स्चयित । यथापूर्विमिति । तवात्राम्यासोऽप्यस्तीत्युक्तम् । मय्यनुशेरत इति स्थित । नमिनिव्यक्तिमात्रमेव कर्तव्यमित्यनायाससत्त्वमुक्तम् । १८३ ॥ इति तृ टी नवमोऽप्यायः ।। १॥ दश्मे कालसंत्रश्चे प्रतिवक्तुं तदुद्भवः ॥ प्राकृतादिविभागेन सर्गस्तु दशघोच्यते ॥११॥ मे मया वदस्व वद्
यणस्त्रेण विरोद्घेऽद्ययोऽमवत् ॥ ४८ ॥ इति तृ टी नवमोऽप्यायः ।। १॥ दश्मे कालसंत्रश्चे प्रतिवक्तुं तदुद्भवः ॥ अत्मनिविद्यायो आत्मानं मन आवेश्य ॥ ४ ॥ अव्जनसंभूतो ब्रह्मा यदिष्ठाय भासयस्वेति वा ॥ २ ॥ संचोदितः प्राधितः । इदिस्थानेवाह । नतु ते प्रशासतेन विरम्यता इत्यर्थः ॥ ३ ॥ आत्मनि श्रीनारायणे आत्मानं मन आवेश्य ॥ ४ ॥ अव्जनसंभूतो ब्रह्मा यदिष्ठाय भासयस्वेति वा ॥ २ ॥ संचोदितः प्राधितः । इदिस्थानेवाह । नतु ते प्रशासति विर्वतः विरापति विरापति ।। ।। विद्यदं विज्ञानं वलं च यस्य। न्यपादस्वेति वा ॥ १॥ प्राप्ति । विरापति ।। व

नेदमात्मनाऽऽत्मात्मयोनिना ॥ प्रजाः सृज यथापूर्वं याश्र मय्यनुशेरते ॥ ४३ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ तस्मा एवं जगत्स्रष्ट्रे प्रधानपुरुषेश्वरः ॥ व्यज्येदं स्वेन रूपेण कंजनामस्तिरोद्धे ॥ ४४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कंधे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ विदुर उवाच ॥ अंतर्हिते भगवित ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ प्रजाः ससर्ज कितथा देहिकीर्मानसीर्विभुः ॥ १ ॥ ये च मे भगवनपृष्टास्त्वय्यर्था बहुवित्तम ॥ तान्वदस्वानुपूर्व्येण छिधि नः सर्वसंशयान् ॥ २ ॥ सृत उवाच ॥ एवं संवोदितस्तेन चत्रा कीषार्यो मुनिः ॥ प्रोतः प्रत्याह तान्प्रशान्हदिस्थानथ भाग्व ॥ ३ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ विरिचोऽपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः ॥ आत्मन्यात्मानमावेश्य यदाह भगवानजः ॥ ४ ॥ तिद्वलोक्पावजसंभूतो वायुना यदिष्टितः ॥ पद्ममंभश्र तत्कालकृतवीर्येण कंपितम् ॥ ५ ॥ तपसा होधमानेन विद्यया चात्मसंस्थया ॥ विवृद्धविज्ञानवलो न्यपाद्धायुं सहांभसा ॥ ६ ॥ तिद्वलोक्पावलकृतवीर्येण कंपितम् ॥ अनेन लोकान्प्राग्लीनान्किल्पताऽस्मीत्यिवत्तयत् ॥ ७ ॥ पद्मकोशं तदाविश्य भगवत्कर्मचोदितः ॥ एकं व्यभाचीदुरुधा त्रिधा भाव्यं द्विसप्तधा ॥ ८ ॥ एतावान् जीवलोकस्य संस्थाभेदः समाहतः ॥ धर्मस्य हानिमित्तस्य विपाकः परमेष्टचसो ॥९॥ एकं व्यभाचीदुरुधा त्रिधा भाव्यं द्विसप्तधा ॥ ८ ॥ एतावान् जीवलोकस्य संस्थाभेदः समाहतः ॥ धर्मस्य हानिमित्तस्य विपाकः परमेष्टचसो ॥९॥

विदुर उवाच ॥ यदात्य बहुरूपस्य हरेरद्भुतकर्मणः ॥ कालाख्यं लक्षणं ब्रह्मन् यथा वर्णय नः प्रभो ॥ १० ॥ मैत्रेय उवाच ॥ गुणव्यतिकराकारो माज । एकेन कमलप्रकृतेन कथं लोकत्रयसृष्टिरित्यसंभावनां वारियतुं तस्य विशालतामाह । द्विसप्तधा चतुर्दशलोकरूपेण उरुधा ततोऽपि बहुप्रकारेण भाव्यं भावियतुं योग्यं अतो न तेन त्रिलोकीन्तरणं चित्रमित्यर्थः ॥८॥ त्रिलोकिर्दणेणव विभागे हेतुमाह । एतावांखिलोकिरूपो जीवलोकस्य जीवानां मोगस्थानस्य प्रत्यहं सृष्टम् संस्थाभेदो रचनाविशेष उक्तः । नजु परमेष्ठिनोऽपि जीवलोकिर्याविशोषाद्वस्थलोकस्यापि किमिति प्रत्यहं सृष्टिन भवित तत्राह । हि यस्मादिनिमत्तस्य निष्कामस्य धर्मस्य विपाकः कलक्ष्योऽती । उपलक्षणमेतत् । सत्यलोकस्य महत्प्रभृतिलोकानां वदासिनां जीवत्वाविशोषाद्वस्थलोकस्यापि किमिति प्रत्यहं सृष्टिन भवित तत्राह । हि यस्मादिनिमत्तस्य निष्कामस्य धर्मस्य विपाकः कलक्ष्योऽती । उपलक्षणमेतत् । सत्यलोकस्य महत्प्रभृतिलोकानां वदासिनां च त्रते परं प्रायेण प्रक्तिरिति भावः ॥९॥ च त्रैलोक्यस्य काम्यकर्मफलत्वात्प्रतिकलपप्रत्पत्तिविनाशो भवतः । महःप्रभृतीनाप्रपासनासप्रचितनिष्कामधर्मफलत्वाद्विष्ठपर्यतं न नाशः । तत्रस्थानां च ततः परं प्रायेण प्रक्तिरिति पावः ॥१०॥ कालभेदेन लोकसृष्टिमेदं श्रुत्वा तसेव कालं जिङ्गासः पृच्छति । यत्कालाख्यं लक्षणं स्वरूपमात्य अववीः । कथं कालः कल्पते कि वा तस्य सूत्रमं स्थूलं च रूपमिति यथावद्वर्णयेत्यर्थः ॥१०॥ कालभेदेन लोकसृष्टिमेदं श्रुत्वा तसेव कालं जिङ्गासः पृच्छति । यत्कालाख्यं लक्षणं स्वरूपमात्य अववीः । कथं कालः कल्पते कि वा तस्य सूत्रमं स्थूलं च रूपमिति यथावद्वर्णयेत्यर्थः ॥१०॥

तत्र सामान्यतः कालस्य स्वस्त्पमत्रीच्यते । उत्तराध्याये तुं विशेषतः गुणानां व्यतिकरी महदादिपरिणामस्तेनैशाक्रियते यः स काल इति शेषः । वस्यते चैकादशे । गुणव्यतिकरः कालः स्वभावः सत्रमेव च इति । स्वतस्तु निर्विशेषः अप्रतिष्ठितः क्वाष्यपर्यवसितः आद्यंतशून्य इत्यर्थः । एतदेव दर्शयितुनीश्वरः सृष्ट्यादि तेन निमित्तभूतेन करोतीत्याह । पुरुप इति । उपादीयते निमित्तया स्वीक्रियत इत्युपादानम् । स काल उपादानं निमित्तं यस्मिस्तमात्मानमेव विश्वरूपेणासृजत् । स्वव्यतिरेकेण सृष्यस्याभावात् । एतच वस्तुकथनमात्रम् । कालेन निमित्तेन चासृजदित्येतावदेव विवक्षितम् ॥११॥ स्वव्यतिरिक्तस्य सृष्ट्याभावं दर्शयन् कालस्य सृष्टिनिमित्ततां दर्शयति । विश्वमिति । विष्णुमायया संस्थितं संहतं ब्रह्म तन्मात्रं सिद्धश्वं ईश्वरेण कर्त्रा कालेन निमित्तेन परि-चिल्लं पृथक् प्रकाशितम् । अव्यक्ता मृतिः स्वरूपं यस्येति स्वतो निर्विशेषता दर्शिता ॥१२॥ अप्रतिष्ठितत्वं दर्शयतुं तत्कार्यविश्वप्रवाहस्याप्रतिष्ठामाह । यथेदानीमस्तियथाऽग्रे पूर्वमप्यातित्यया दिष् भविष्यति । एवं सामान्यतः कालं निरूप्य विशेषतो निरूपयिष्यंस्तिनित्तस्य सर्गस्य पूर्वोक्तानेव भेदानतुवदि । सर्ग इति । यस्तु प्राकृतो चैकृतश्च स दशमः ॥ १३ ॥ तिन्निमित्तमेव त्रिविधं प्रलयमाह । कालेनैव केवलेन नित्यः प्रलयः । द्रव्येण संकर्षणाग्न्यादिना नैमित्तिकः । गुणैः स्वस्वकार्यं ग्रसद्भः प्राकृतिकः । तानेव सर्गान् प्रपंचित आद्य इत्यादिना यावद्ध्याय-

निर्विशेषोऽप्रतिष्ठितः ॥ पुरुषस्तदुपादानमात्मानं ठीठ्याऽस्जत् ॥ ११ ॥ विश्वं वै बह्य तन्मात्रं संस्थितं विष्णुमायया ॥ ईश्वरेण परिच्छित्रं कालेनाव्यक्तमूर्तिना ॥ १२ ॥ यथेदानीं तथाऽम्रे च पश्चादप्येतदीदृशम् ॥ सगों नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः ॥ १३ ॥ कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविधः प्रतिसंकमः ॥ आद्यस्तु महतः सगों गुणवेषम्यमात्मनः ॥ १४ ॥ द्वितीयस्त्वहमो यत्र द्रव्यज्ञानिक्रयोदयः ॥ भूतसर्गस्तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्यशक्तिमान् ॥ १५ ॥ चतुर्थं ऐन्द्रियः सगों यस्तु ज्ञानिक्रयात्मकः ॥ वैकारिको देवसर्गः पंचमो यन्मयं मनः ॥ १६ ॥ पष्ठस्तु तमसः सगों यस्त्वचुद्धिकृतः प्रभो ॥ पित्रमे प्राकृताः सर्गा वैकृतानिष मे शृणु ॥ १७ ॥ रजोभाजो भगवतो ठीठेयं हरिमेधसः ॥ सप्तमो मुख्यसर्गस्तु षड्विध्यस्तस्थुषां च यः ॥ १८ ॥ वनस्पत्यौषधिलतात्वक्सारा वीरुधो द्रुमाः ॥ उत्स्रोतसस्तमःप्राया अंतःस्पर्शा विशेषिणः ॥ १९ ॥ तिरश्चामष्टमः सर्गः सोऽष्टाविंशद्विधो मतः ॥ अविदो भूरितमसो घाणज्ञा हृद्यवेदिनः ॥ २० ॥ गौरजो महिषः कृष्णः सुकरो गवयो रुरुः ॥ दिशकाः परावश्चेमे अवि-

समाप्ति । महतो लक्षणमात्मनो हरेः सकाशाद्गुणानां वैपम्यमिति ॥१४॥ अहमोऽहंकारस्य । तस्य लक्षणम् । यत्रेति । द्रव्यादयो वच्यमाणास्त्रयः सर्गाः तृतीयस्तन्मात्रो भृतस्गः भृतस्चमसर्ग हत्यर्थः । द्रव्यशक्तिमान्महाभृतोत्पादकः ॥१५॥ ज्ञानकर्मेन्द्रियात्मकर्वतुर्थः । पश्चमो वैकारिकः । इंद्रियाधिष्ठातारो देवा यनस्व ॥१६॥ पष्ठस्तु तमसः पञ्चपर्वाऽविद्यायाः अबुद्धिर्जीवानामावरणं विक्षेपस्च तां करोतीत्यबुद्धिकृतस्य ते मत्तः भृणु ॥१७॥ अनुद्देगेन श्रोतव्यतामाह । यद्विपया मेधा संसारं हरित यस्य हरेलीला। यद्वा। हयमिति तम आदिसर्गरूपा रजोभाज इति ब्रह्मस्य-त्यर्थः । अस्मिन्पचे अबुद्धिकृत हित प्रथमांतम् । अनवधानकृत इत्यर्थः । सुखमिव प्रथमं कृतो सुख्यः सर्गः । तस्थुपां स्थावराणाम् ॥१८॥ पड्विधत्वमेवाह । ये पुष्पं विना फलंति ते वनस्य-तयः । ओपधयः फलपाकांताः । लता आरोहणापेताः । त्वक्सारा वेण्वाद्यः लता एव । काठिन्येनारोहणानपेत्ता वीरुधः । ये पुष्पे स्थावराणाम् ॥१८॥ तिर्यक्र्स्तोतसां सर्गमाह । तर्वक्सारा वेण्वाद्यः लता एव । काठिन्येनारोहणानपेत्ता वीरुधः । ये पुष्पे स्थावराणामाद्यनेकभेदवंतः ॥१९॥ तिर्यक्रस्तोतसां सर्गमाह । तिरक्चामिति । स

श्रीधरी

अ०१

# 118011

चाष्टाविश्विधः तिरश्रां रुक्षणं अविदः श्वस्तनादिज्ञानश्रत्याः भूरितमसः आहारादिज्ञानमात्रनिष्ठाः घाणेनैवेष्टमर्थं जानन्ति हृदि अवेदिनो दीर्घानुसंघानश्रत्याः। तथा च श्रृतिः। अयेतरेणां पश्र्नामश्रनापिपासे एवाभिविज्ञानं न विज्ञातं वदन्ति न विज्ञातं पद्मंति न विदुः श्वस्तनं न लोकालोकौ हित ॥ २० ॥ अष्टाविश्वितिभेदानेवाह । गवादय उष्ट्रांता द्विश्वफा दिखुरा नव ॥ २१ ॥ स्वरादय एकश्रफाः पट् ॥२२॥ श्वादयो गोधांताः पश्चनखा द्वादश एवमेते भूचराः सप्तविश्वितः मकरादयो जलचराः॥२३॥ कङ्कादयः खगा अभूचरत्वेनकीकृत्य गृहीताः तदेवमष्टाविश्वतिभेदा भवन्ति । तेषु कृष्णरुरुगौरा मृगविशेषाः । अन्येषामपि तिर्यवश्वाणिनां यथायथमेतेष्वेवांतर्भावः ॥ २४ ॥ अध आहारसञ्चारो यस्य सोऽर्वाक्स्नोताः । हस्वमार्षम् । नृणां सर्गो लक्षणं रजोऽधिकं येषु ते ॥२५॥ एते त्रयो वैकृता एव न कौमारवदुमयात्मकाः देवसर्गश्च वैकृत इत्यग्रुपङ्गः । वैकारिकस्तु देवसर्गः प्राकृतेषु पूर्वमेव प्रोक्तः । अयं तु ततो न्यूनत्वाद्वकृतो देवसर्गत्वात्तन्तर्भृतश्च । सनत्कुमारादीनां सर्गस्तु प्राकृतो वैकृतश्च । देवत्वेन मनुष्यत्वेन च सुज्य इत्यर्थः॥२६॥ वैकृतश्च देवसर्गोऽष्टविधः। तत्र विबुधादयस्त्रयो मेदाः। गन्धर्वाप्तरस एकः। यक्षरक्षांस्येकः ॥२०॥ भूतप्रेत-

रुष्ट्रश्च सत्तम ॥२१॥ खरोऽश्वोऽश्वतरो गौरः शरभश्चमरी तथा ॥ एते चैकशफाः क्षतः शृणु पञ्चनखान्पशून् ॥ २२ ॥ श्वा सृगालो वृको ब्याघो मार्जारः शशशल्ळको ॥ सिंहः किपर्गजः क्र्मों गोधा च मकरादयः ॥ २३ ॥ कङ्कग्र्यवटश्येनभासभल्ळूकवर्हिणः ॥ इंससारसचक्राह्वकाकोळूकादयः खगाः ॥ २४ ॥ अर्वाक्कोतस्तु नवमः चत्तरेकविधो नृणाम् ॥ रजोऽधिकाः कर्मपरा दुःखे च सुखमानिनः ॥ २५ ॥ वैकृतास्त्रय एवेते देवसर्गश्च सत्तम ॥ वैकारिकस्तु यः प्रोक्तः कौमारस्तूभयात्मकः ॥ २६ ॥ देवसर्गश्चाष्टविधो विबुधाः पितरोऽसुराः ॥ गन्धर्वाप्तरसः सिद्धा यक्षरक्षांसि चारणाः ॥ २७ ॥ भूतप्रेतिपशाचाश्च विद्याधाः किन्नरादयः ॥ दशैते विदुराख्यातः सर्गास्ते विश्वसृक्कृताः ॥ २८ ॥ अतः परं प्रवच्यामि वंशान्यन्तराणि च ॥ एवं रजःप्छुतः स्रष्टा कल्पादिष्वात्मभूईिरः ॥ २९ ॥ सृजत्यमोघसंकल्प आत्मैवात्मानमात्मना ॥ ३० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ मैत्रेय उवाच ॥ चरमः सिद्धशेषाणामनेकोऽसंयुतः सदा ॥ परमाणुः स विज्ञेयो नृणामैक्यभ्रमो यतः ॥ १ ॥ सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् ॥ कैवल्यं परममहानविशेषो निरन्तरः ॥ २ ॥ एवं कालोऽध्यनुमितः सौचन्ये स्थौल्ये च

पिशाचा एकः सिद्धचारणिवद्याघरा एकः किन्नरादय एकः । आदिशब्दात्किपुरुपाश्वमुखादयः एति द्विशेऽच्याये स्पष्टं भविष्यति ॥२८॥२९॥३०॥ इति श्री० त० टी० दशमोऽघ्यायः ॥१०॥ तत एकादशे कालपरमाण्वादिलचणेः ॥ युगमन्वंतरादिभ्यः कल्पमानादि वर्ण्यते ॥१॥ तदेवं सामान्यतः कालस्योपलक्षणभूतं गुणव्यतिकरं दशविधं निरूप्येदानीं तस्यैव विशेषणं निरूप्यितं तत्परिच्छेदं वस्तु लक्षयति द्वाभ्याम् । सतः कार्यस्य विशेषणामंशानां यश्वरमोऽन्त्यो यस्यांशो नास्ति अनेकः कार्यावस्थामग्राप्तः असंयुतः समुदायावस्थां चाप्राप्तः। अत्यव सदा कार्यसमुदायावस्थारेपगमेऽप्यस्ति स परमाणुविंद्येयः । कि तत्र प्रमाणमत आह । यतो येभ्यः समुदितेभ्यो नृणां व्यवहत् णामेक्यभ्रमोऽवयिवबुद्धः तथा च पञ्चमेऽवयिवित्राकरणे वन्त्यति । येषां समूहेन कृतो विशेष इति । कार्यानुपपत्या कल्प्यत इति भावः ॥१॥ सन्तममुक्त्वा स्थूलमाह। सत् एविति। यस्य चरमोऽशः परमाणुस्तस्यैव सतः कार्यमात्रस्य स्वरूपावस्थितस्य परिणामांतरमप्राप्तस्य यत्कैवल्यमैक्यं स परममहान् । पुंस्त्वं तु परमाणुप्रतियोगित्वात् । नन्न नानाविशेषवान्यरस्परं मिद्यस्य सर्वः पदार्थः कथमैक्यं तस्य तत्राह। अविशेषो विशेषविवश्वारहितो निरंतरो मेदविवश्वार-

हितश्व सर्वोऽि प्रपश्चः परममहानित्यर्थः ॥२॥ तथा स्त्रमः स्थूलश्चायं पदार्थः एवं कालोऽज्यनुमितः चकारान्मध्यमावस्था गृह्यते । संस्थानं परमाण्वाद्यवस्था तस्य भुक्तिव्याप्तिस्तया भगवानिति हरेः शक्तिः स्वतोऽज्यक्तो व्यक्तं भुक्ते व्यामोति परिच्छिनत्तीति तथा विभ्रुरुत्पस्यादिषु दक्षः ॥ ३ ॥ एतदेव प्रपञ्चयति । सतः प्रपञ्चस्य परमाणुतां परमाण्ववस्थां यो भुक्ते स कालः परमाणुः । तस्यैवाविशेषं साकल्यं यो भुक्ते स परममहान् । अयमर्थः । ग्रहर्भताराचक्रस्थ इत्यादिना यत्स्वर्यपर्यटनं वच्यते । तत्र स्यों यावता परमाणुदेशमतिकामित तावान्कालः परमाणुः यावता च द्वादशराज्यात्मकं सर्वं भुवनकोशमतिकामित स परममहान् संवत्सरात्मकः कालः तस्यैवावृत्त्या युगमन्वंतरादिक्रमेण द्विपरार्धातत्विमिति । तथा च पञ्चमे सूर्यगत्येव कालादिविमागं वच्यति ॥४॥ इदानीं द्वचणुकादिलक्षणपूर्वकं मध्यमकालावस्थां कथयति । द्वौ परमाणू अणुः स्यात् । त्रयोऽणवस्त्रसरेणुः । स तु प्रत्यक्ष इत्याह । जालाकेति । गवाक्षप्रविष्टेष्वर्करिक्षववगतः कोऽसौ योऽतिलघुत्वेन स्वमेवानुपतन्नगाद्गतः ।पाठांतरे खमेवामुपतन्नवगतो न तु गां पृथ्वीम् ॥५॥ शतं भागास्त्रिटक्षण यक्तिन स वेधस्तैवेधः॥६॥ ते निमेपास्त्रयः क्षण इत्याम्नातः ।काष्टाः

सत्तम ॥ संस्थानभुक्त्या भगवानव्यक्तो व्यक्तभुग्विभुः ॥ ३ ॥ स कालः परमाणुर्वे यो भुंक्ते परमाणुताम् ॥ सतो विशेषभुग्यस्तु स कालः परमो महान् ॥ ४ ॥ अणुर्द्वो परमाणू स्यात्त्रसरेणुस्रयः स्मृतः ॥ जालार्करश्म्यवगतः खमेवानुपतन्नगात् ॥ ५ ॥ त्रसरेणुन्निकं भुंक्ते यः कालः स त्रुटिः स्मृतः ॥ शतभागस्तु वेधः स्यात्तेस्त्रिभिस्तु लवः स्मृतः ॥ ६ ॥ निमेषिस्रिलवो ज्ञेय आम्नातस्ते त्रयः क्षणः ॥ चणान्पञ्च विदुः काष्ठां लघु ता दशपञ्च च ॥ ७ ॥ लघूनि वे समाम्नाता दशपञ्च च नाडिकाः ॥ ते द्वे मुहूर्तः प्रहरः षड् यामः सप्त वा नृणाम् ॥ ८ ॥ द्वादशार्धपलोन्मानं चतु-भिश्चतुरङ्गुलैः ॥ स्वर्णमाषैः कृतिच्छद्रं यावत्प्रस्थजलप्तुतम् ॥ ९ ॥ यामाश्रत्वारश्रत्वारो मत्त्र्यानामहनी उभे ॥ पक्षः पञ्चदशाहानि शुक्कः कृष्णश्र मानद् ॥ १० ॥ तयोः समुज्ञयो मासः पितॄणां तदहर्निशम् ॥ द्वौ तावृतुः षडयनं दक्षिणं चोत्तरं दिवि ॥११॥ अयने चाहनी प्राहुर्वत्सरो द्वादश स्मृतः ॥ संवत्सरशतं नृणां परमायुर्निक्षपितम् ॥१२॥ श्रहर्चताराचक्रस्थः परमाण्वादिना जगत् ॥ संवत्सरावसानेन पर्वत्यनिमिषो विभुः ॥ १३ ॥ संवत्सरः परिवत्सर इडावत्सर एव च ॥ अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरैवं प्रभाष्यते ॥ १८ ॥ यः सृज्यशक्तिमुरुधोच्छ्वसयनस्वशक्त्वा पुंसोऽभ्रमाय

पञ्चदश एकं लघु ॥ ७ ॥ नाडिकाः पट् सप्त वा प्रहरः । स एव यामो दिनस्य रात्रेश्च चतुर्थो भागः । हासे पट् वृद्धौ सप्त संध्यांश्मृहूर्तद्वयं विनेति ज्ञातन्यम् । तत्राप्यनियमार्थो वा शब्दः । प्रत्यहं तद्भ दानां गणियतुमशक्यत्वात् ॥८॥ नाडिकाया उन्मानमाह । उन्मीयतेऽनेनेत्युन्मानं पात्रम् । पट्पलताम्रविरचितम् । पञ्चगुञ्जो मापस्तैश्चतुरंगुलायामशलाकारूपेण विरचितैः कृतमूलच्छिद्रं तेन छिद्रेण यावत्प्रस्थपितिं जलं प्रविशति तेन च प्छतं निमग्नं भवित तावान् कालो नाडिका । अत्र पलच्छिद्रयोराधिक्ये शीघं निमज्जेदल्यत्वे च विलंबेनेति पलशलाक्तयोनियमः ॥९॥ अहनी अहोरात्रम् ॥१०॥ षण्मासा अयनं दिवीत्यस्योत्तरेणान्वयः ॥११॥ दिवीति देवानामहोरात्रे प्राहुः द्वादश मासाः ॥१२॥ अनेन क्रमेणासौ स्यों नित्यमायुः क्षपयतीत्याह । प्रहाञ्चंद्रा-दयः ऋचाण्यिश्वन्यादीनि तारा अन्यानि नच्नत्राणि तदुपलक्षितं यत्कालचकं तत्र स्थितोऽनिमिषः कालात्मा विभ्ररीश्वरः स्यों जगद्द्वादशराज्यात्मकं भ्रवनकोशं पर्येति पर्यटिति ॥१३॥ संवत्सरा-दिभेदश्च सौरवाईस्पत्यसावनचांद्रनाक्षत्रमासभेदेन द्रष्टन्यः। केत्तित्युनरेवमाहुः । यदा शुक्कपक्षप्रतिपदि संक्रांतिर्भवित तदा सौरचांद्रमासयोर्थुगपदुपक्रमो भवित स संवत्सरः । ततः सौरमानेन

श्रीघरी

अ० ११

12.

वर्षे पट् दिनानि वर्षेते चांद्रमानेन वर्षे पट् दिनानि इसंतीति द्वादशदिनन्यवधानादुभयोरग्रपश्चाद्भावो भवति।एवं न्यवधानतारतम्येन पंच वर्षाणि गच्छंति। तन्मध्ये द्वौ मलमासौ भवतः। पुनः पष्ठः संवत्सरो भवतीति ॥१४॥ एवंभूतः कालात्मा नित्यमप्रमचैः पूजनीय इत्याह । य इति । सूज्यं कार्यमंकुरादि तद्विषयां बीजादीनां शक्ति कालरूपया स्वशक्त्या बहुधोच्छ्कसयन् कार्याभिमुखीकुर्वन् दिन्यंतरिचे धावति । कोऽसौ।भूतभेदो महाभूतविशेषस्तेजोमंडलरूपी सर्यः।किमर्थं धावति । पुंसः पुरुपस्याश्रमाय श्रमो मोहस्तिच्चचये आयुरादिन्ययेन विषयासिक्तं निवर्तयिन्तत्यर्थः। सकामानां तु गुणमयं स्वर्गादिकलं क्रतुभिविस्तारयन् तस्मै संवत्सरपंचकप्रवर्तकाय पूजां कुरुत ॥१५॥ इदं स्वस्वमानेन वर्षशतं गणितमायुर्मानं प्रत्यहं कल्प्यते सृज्यत इति कल्पखेलोक्यं तस्मा-द्वाद्वतः।।१६॥ योगराद्वेन योगसिद्वेन ॥१७॥ द्वादशिभवर्षसहस्रौ रित्युत्तरश्लोकसामध्यांज्ज्ञातन्यम्। अवधीयत इत्यवधानं संध्या चांशश्च तत्सिहितम् ॥१८॥ कृतयुगे चत्वारि

दिवि धावति भृतभेदः ॥ कालाख्यया गुणमयं ऋतुभिर्वितन्वंस्तस्मै बलिं हरत वत्सरपंचकाय ॥ १५ ॥ विद्वर उवाच ॥ पितृदेवमनुष्याणामायुः परिमदं स्मृतम् ॥ परेषां गतिमाचच्च ये स्युः कल्पाइहिर्विदः ॥ १६ ॥ भगवान्वेद कालस्य गितं भगवतो ननु ॥ विश्वं विचन्नते धीरा योगराद्धेन चन्नुषा ॥ १७ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ ऋतं त्रेता द्वापरं च किल्श्रेति चतुर्युगम् ॥ दिव्यद्वादशिभवं षैंः सावधानं निरूपितम् ॥ १८ ॥ चत्वारि त्रीणि हे चैकं ऋतादिषु यथाकमम् ॥ संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि रातानि च ॥ १९ ॥ संध्याशयोरंतरेण यः कालः रातसंख्ययोः ॥ तमेवाहुर्युगं तज्ज्ञा यत्र धमों विधीयते ॥ २० ॥ धमश्रतुष्पान्मनुजान्ऋते समनुवर्तते ॥ स एवान्येष्वधमेंण व्येति पादेन वर्धता ॥२१॥ त्रिलोक्या युगसाहस्रं बहिराब्रह्मणो दिनम् ॥ तावत्येव निशा तात यित्रमीलिति विश्वसृक् ॥२२॥ निशावसान आरब्धो लोककल्पोऽनुवर्तते ॥ याविहनं भगवतो मनून् भुंजंश्रतुर्दश ॥२३॥ स्वं स्वं कालं मनुर्भुक्ते साधिकां होकसप्ततिम् ॥ मन्वंतरेषु मनवस्तद्वंश्या ऋषयः सुराः ॥ भवति चैव युगपत्सुरेशाश्रानु ये च तान् ॥ २४ ॥ एष दैनंदिनः सर्गो बाह्मस्रेलोक्यवर्तनः ॥ तिर्यङ्नृपितृदेवानां सभवो यत्र कर्मभिः ॥ २५ ॥ मन्वंतरेषु भगवान्विश्वत्सत्त्वं स्व-मृतिभिः ॥ मन्वादिभिरिदं विश्वमवत्युदितपौरुषः ॥ २६ ॥ तमोमात्रामुपादाय प्रतिसरुद्धविकमः ॥ कालेनानुगताशेष आस्ते तूष्णीं दिनात्यये

सहस्राणि संध्यासंध्याशयोश्वत्वारि चत्वारीत्यष्टौ शतानि च एवं त्रेतादिष्विप योज्यम् ॥१९॥ युगस्यादौ संध्या अंतेंऽशः संध्यांशः तयोः। उक्तानि शतानि संख्या ययोस्तयोरंतरेण मध्ये युगम्। तस्य विशेषमाह यत्रेति। गवालंभादिधर्मविशेषो यत्र विधीयत इत्यर्थः। साधारणधर्मस्तु संध्यांशयोरप्यस्त्येव ॥२०॥ चतुष्पात्संपूर्णस्त्रेतादिषुपादेन पादेन व्येति इसति। पादेन पादेन वर्धमानेनाधर्मेण हेतुना। एतच स्वरूपकथनमात्रं वैराग्यार्थं न तु धर्मसंकोचनार्थम् ॥२१॥ त्रिलोक्या विह्महलोंकप्रभृति ब्रह्मलोकमभिव्याप्य चतुर्युगसहस्रमेकं दिनम्। यद्यस्यां विश्वसृक् ब्रह्मा निमीलित ॥२२॥ तत्र दिनस्थितमाह निशाञ्चसान इत्यादिसाधेंश्वतुर्भिः। चतुर्दश मन्न् अंजन् पालयन् व्याप्तुवित्रत्यर्थः॥२३॥ किचिद्धिकां युगानामेकसप्तितम्। मनुवंत्रयाः पृथ्वीपालकाः क्रमेण भवति। सप्तपित्रभृतयस्तु युगपत्समकालमेव भवति। सुरेशा इंद्राः ताननुवर्तते ये गंधविद्यस्तेऽपि ॥२४॥ त्रैलोक्यं वर्तयतीति तथा ॥२५॥ स्वमृतिमिर्मन्वंतरावतारैर्मन्वादि-

मिर्हारभूतैराविष्कृतपुरुषकारः सन्विश्वं रक्षति ॥२६॥ रात्रिगतां स्थितिमाह पंचिमः। तमसो मात्रां छेशम्। प्रतिसंरुद्धः प्रत्याहृतो विक्रमो येन । अनुगतमनुप्रविष्टमशेषं यस्मिन् ॥२०॥ तदेव स्पष्टयित । तमेवेति । अन्विपधियंत इति कर्मकर्तरि प्रयोगः । तिरोहिता मवंतीत्यर्थः । कथम् । निर्मुक्तो रहितः शशी भास्करक्च यथा भवित तथा ॥२८॥ भगवच्छिक्तिरूपो यः संकर्षणमुखान्तिरुपेनिस्तेनोष्मणाऽदिंताः संतो जनलोकं यांति ॥२९॥ कल्पांतेनिधताः सिंधवः समुद्राः । उत्कट आटोपः क्षोभो येपां ते च ते चंडवातैरीरितोर्भयक्च ॥३०॥ जनलोकं आलयो येपां महलोंकगनतानमन्येषां च तैः ॥३१॥ वैराग्यार्थमाह । एवंविधरहोरात्रैर्वर्पश्तं सर्वेषां प्राणिनामाष्ट्रपः परमधिकमस्य ब्रह्मणो यदायुस्तद्प्यपक्षितिमव श्रीणिमवेति लोकोक्तिः । गतप्रायमित्यर्थः॥३२॥ वदेनवाह । यदिति ॥३३॥ पूर्वस्य परार्थस्यादाविति त्रिभिर्वस्तुकथनमात्रम् ॥ ३४ ॥ पाद्यत्वे हेतुः । यदिति ॥ ३५ ॥ अयं तु द्वितीयस्यादौ कथितः ॥ ३६ ॥ तदेवं कालेन निमित्तेन सृज्याना-

॥ २७ ॥ तमेवान्विपधीयंते लोका भ्रादयस्रयः ॥ निशायामनुवृत्तायां निर्मुक्तराशिभास्करम् ॥ २८॥ त्रिलोक्यां दह्यमानायां शक्तया संकर्षणािनना ॥ यांत्यूष्मणा महलेंकाञ्चनं भृग्वादयोऽर्दिताः ॥ २९ ॥ तावित्रभुवनं सद्यः कल्पांतैधितिसिधवः ॥ प्लावयंत्युत्करारोपचंडवातेरितोर्मयः
॥ ३० ॥ अंतः स तिस्मन्सिलल आस्तेऽनंतासनो हिरः ॥ योगिनद्रानिमीलाक्षः स्त्यमानो जनालयेः ॥ ३१ ॥ एवंविधेरहोरात्रैः कालगत्योपलक्षितैः ॥ अपितिमिवास्यापि परमायुर्वयःशतम् ॥ ३२ ॥ यदर्धमायुपस्तस्य परार्धमिभिधीयते ॥ पूर्वः परार्धोऽपक्रांतो ह्यपरोऽद्य प्रवर्तते ॥ ३३ ॥
पूर्वस्यादौ परार्धस्य ब्राह्मो नाम महानभृत् ॥ कल्पो यत्रा भवद्ब्रह्मा शब्दब्रह्मीत यं विदुः ॥३४॥ तस्येव चांते कल्पोऽभूद्यं पाद्ममिनवते ॥ यद्धरेर्नाभिसरस आसीह्योकसरोरुहम् ॥ ३५ ॥ अयं तु कथितः कल्पो द्वितीयस्यापि भारत ॥ वाराह इति विख्यातो यत्रासीत्स्करो हिरः ॥ ३६ ॥
कालोऽयं द्विपरार्थाख्यो निमेष उपचर्यते ॥ अन्याकृतस्यानंतस्य अनादेर्जगदात्मनः ॥ ३७ ॥ कालोऽयं परमाण्वादिर्द्विपरार्थात ईश्वरः ॥ नैवेशितुं
प्रमुर्भून ईश्वरो धाममानिनाम् ॥३८॥ विकारैः सहितो युक्तैर्विशोषादिभिरावृतः ॥ आंडकोशो बहिरयं पंचाशत्कोरिविस्तृतः ॥३९॥ दशोचराधिकैपत्र प्रविष्टः परमाणुवत् ॥ ल्व्यन्तेऽन्तर्गताश्चान्ये कोटिशो हांडराशयः ॥१०॥ तदाहुरक्षरं ब्रह्म सर्वकारणकारणम् ॥ विष्णोधीम परं साक्षात्पुरुषस्य
महात्मनः ॥ ४१ ॥ इति श्रीम० महा० तृती० एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ इति ते वर्णितः चत्तः कालाख्यः परमात्मनः ॥ महिमा

मायुःपरिमाणमुक्त्वा कालपरिच्छेदरहितं तत्त्वमाह । कालोऽयमिति पंचिमः । उपचर्यते कैवलं नत्वनेनापि क्रमेणायुर्गणनं तस्येत्याह । अव्याकृतस्य कार्योपाधिशून्यस्यातएवानंतस्यानादे इचजग-दात्मनो जगत्कारणस्य ॥३७॥ तत्परिच्छेदे कालस्यासामध्यीदित्याह । कालोऽयमीश्वरः समर्थोऽपि भूम्नः परिपूर्णस्येशितुं नैव प्रभुः समर्थः । ततो धाममानिनां देहगेहाभिमानिनामीश्वरः ॥३८॥ भूम्न इत्युक्तं तत्म्प्रपंचयन्नाह । विकारैः पोडशभियुक्तैरण्टप्रकृतिसंयुक्तैः सहितस्तदारव्ध इत्यर्थः । अयमांडकोशो यत्र प्रविष्टः परमाणुवल्लच्यत इत्युक्तरेणान्वयः । कीदशः । अंतः पंचाशत्कोटियो-जनविस्तृतो बिहुच्च विशेषादिभिः पृथिच्यादिभिः सप्तभिराष्ट्रतः ॥३९॥ कीदशैः । आंडकोशप्रमाणाद्दशगुणमुक्तरोत्तरोऽधिको येषु तैः । न केवलमयमेक एवापि त्वन्येऽपि लच्यते ॥४०॥ सवषां श्रीधरी

27.99

अ०११

कारणानां कारणं धाम स्वरूपम् ॥ ४१ ॥ इति तृतीये टीकायामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ द्वादशे तु कुमारादि मनःसर्गाऽसमेधनात् ॥ कायद्वैधेन यौनस्तु मनुसर्गोऽनुवर्ण्यते ॥१॥१॥ अग्र इति । ब्रह्मा स्वसृष्टी प्रथममविद्यावृत्तीः ससर्ज । तत्र तमोनाम स्वरूपाप्रकाशः मोहो देहाद्यहंबुद्धिः महामोहो भोगेच्छा तामिस्नं तत्प्रतिघाते क्रोधः अंधतामिस्नं तन्त्राशेऽहमेव मृतोऽस्मीति बुद्धिः । तदेवोक्तं वैष्णवे । तमोऽविवेको मोहः स्यादंतःकरणविश्रमः ॥ महामोहस्तु विञ्जेयो ग्राम्यभोगसुखैयणान्त्र मरणं ह्वंधतामिस्नं तामिस्नः क्रोध उच्यते ॥ अविद्या पंचपवैषा प्रादुर्भूता महात्मन इति । पातंजलेऽप्येत एवोक्ताः । अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः इति । श्रीविष्णुस्वामिप्रोक्ता वा अज्ञानविषयीसमेदा मयशोकाः । तदुक्तम् । स्वाद्युत्थविषयीसेत्यादि ॥२॥ न बह्व-

वेदगर्भोऽय यथाऽसाक्षीत्रिबोध मे ॥१॥ ससर्जाग्रेऽन्धतामिस्रमथ तामिस्रमादिकृत् ॥ महामोहं च मोहं च तमश्राज्ञानवृत्तयः ॥२॥ दृष्टा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं बह्रमन्यत ॥ भगवद्धयानपूर्तेन मनसान्यांस्ततो असुजत् ॥३॥ सनकं च सनन्दं च सनातनमथात्मभूः ॥ सनत्कुमारं च मुनीन्निष्कियानू-र्घरेतसः ॥ ४ ॥ तान्वभाषे स्वभूः पुत्रान्प्रजाः सृजत पुत्रकाः ॥ तन्नैन्छन्मोक्षधर्माणो वासुदेवपरायणाः ॥५॥ सो व्यथ्यातः सुतैरेवं प्रत्याख्यातानु-शासनैः ॥ क्रोधं दुर्विषहं जातं नियंतुमुपचक्रमे ॥ ६ ॥ धिया निगृह्यमाणोऽपि भ्रुवोर्मध्यात्प्रजापतेः॥ सद्योऽजायत तन्मन्युः कुमारो नीललोहितः ॥ ७ ॥ स वै रुरोद देवानां पूर्वजो भगवानभवः ॥ नामानि कुरु मे धातः स्थानानि च जगद्गुरो ॥ ८ ॥ इति तस्य वचः। पाद्मो भगवानपरि-पालयन् ॥ अभ्यधाद्भद्रया वाचा मारोदीस्तत्करोमि ते ॥ ९ ॥ यदरोदीः सुरश्रेष्ठ सोद्वेग इव बालकः ॥ ततस्त्वामिभधास्यंति नाम्ना रुद्र इति प्रजाः ॥ १० ॥ इदिंद्रियाण्यसुर्व्योम वासुरमिर्जलं मही ॥ सूर्यश्चन्द्रस्तपश्चैव स्थानान्यम्रे कृतानि मे ॥ ११ ॥ मन्सुर्मनुर्महिनसो महाञ्चिवः कतुष्वजः ॥ उप्ररेता भवः कालो वामदेवो धृतत्रतः ॥ १२ ॥ धीर्चृत्तिरुशनोमा च नियुत्सिप्रिलांबिका ॥ इरावती सुधा दीचा रुद्राण्यो रुद्र ते स्त्रियः ॥ १३ ॥ गृहाणैतानि नामानि स्थानानि च सयोषणः ॥ एभिः सूज प्रजा बह्वीः प्रजानामसि यत्पतिः ॥ १४ ॥ इत्यादिष्टः स गुरुणा भगवान्नीललोहितः ॥ सत्त्वाक्रतिस्वभावेन ससर्जात्मसमाः प्रजाः ॥ १५ ॥ रुद्राणां रुद्रमृष्टानां समंताद्व्यसतां जगत् ॥ निशाम्यासंख्यशो यूथान्प्रजा-पातरशंकत ॥ १६ ॥ अलं प्रजाभिः सृष्टाभिरीदृशीभिः सुरोत्तम ॥ मया सह दहंतीभिर्दिशश्चन्तर्भिरुल्बणैः ॥ १७ ॥ तप आतिष्ठ भद्रं ते सर्वभूत-सुस्तावहम् ॥ तपसैव यथापूर्वं स्रष्टा विश्वमिदं भवान् ॥ १८ ॥ तपसैव परं ज्योतिर्भगवंतमधोक्षजम् ॥ सर्वभूतग्रहावासमंजसा विंदते पुमान्

मन्यत नाभ्यनंदत् ॥३॥ यद्यपि प्रतिकल्पं सनकादिसृष्टिनीस्ति तथापि ब्राह्मसर्गत्वादिहोच्यते । वस्तुतस्तु मुख्यसर्गादय एव प्रतिकल्पं भवंति । सनकादयस्तु ब्राह्मकल्पसृष्टा एवानुवर्तन्ते ॥४॥ स्वभूर्ब्रह्मा ॥ ५ ॥ अवष्यातोऽवज्ञातः । प्रत्याख्यातमनंगीकृतमनुशासनं यैः ॥ ६ ॥ स चासौ मन्युश्च तन्मन्युः ॥७-९॥ बालक इव ॥ १० ॥ अप्रे पूर्वमेव मे मया कृतानि ॥ ११-१३ ॥ सयोपणः सम्रीकः । एमिः स्थानैर्नामिश्व युक्तः प्रजाः सुज ॥१४॥ सत्त्वं बलम् । आकृतिर्नीललोहितता स्वभावस्तीवता तेन ॥१५॥ रुद्राणां यूथानि रङ्काऽकंकत तत्राक्षंकां प्राप्तः॥१६॥१७॥

सष्टा संस्थिति ॥ १८-२५ ॥ अधरदच्छदादघरोष्ठात् ॥ २६ ॥ २७ ॥ देहांतरेण कृतं सर्गं वक्तुं तहेहत्यामे कारणमाह । वाचिमित्यादिना ॥ २८॥ २९ ॥ तत्त्वतो ये पूर्वे ब्रह्मादयोऽन्ये वा तैरेतन्न कृतं अपरे त्वचोऽर्वाचीनास्तेऽपि न करिष्यन्ति । अङ्गजं कामम् ॥ ३० ॥ तेजीयसामपि तेजस्विनामपि सुश्लोक्यं सत्कीर्तिदं न भवति । येषां तेजीयसां वृत्तम् ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ तन्वं ततुम् ॥ ३३ ॥ कथं सूच्यामीत्यिमिध्यायतः स्रव्हन्द्वणश्रतुःसंख्यायुक्तान्मुखात् समवेतान्संगतान् । यथा पुरा प्राक्कल्पे ॥३४॥ चातुहीत्रं होत्रादीनां चतुर्णां कर्म। कर्मतंत्रं यज्ञविस्तारः । उपवे-॥ १९ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ एवमात्मभुवादिष्टः परिक्रम्य गिरां पतिम् ॥ बाढमित्यमुमामंत्र्य विवेश तपसे वनम् ॥ २० ॥ अथाभिष्यायतः सर्गं दश पुत्राः प्रजित्तरे ॥ भगवन्वकियुक्तस्य लोकसंतानहेतवः ॥ २१ ॥ भरीचिरत्र्यंगिरसौ पुलस्त्यः पुलहः कृतः ॥ भृगुर्वसिष्ठो दन्तश्च दशमस्तत्र नारदः ॥ २२ ॥ उत्संगान्नारदो जज्ञे दक्षोऽङ्गुष्ठात्स्वयंभुवः ॥ प्राणाद्वसिष्ठः संजातो भृगुस्त्वचि करात्कृतुः ॥ २३ ॥ पुलहो नाभितो जज्ञे पुलस्त्यः कर्णयोर्ऋषिः ॥ अंगिरा मुखतोऽच्णोऽत्रिर्मरीचिर्मनसोऽभवत् ॥ २४ ॥ धर्मः स्तनादक्षिणतो यत्र नारायणः स्वयम् ॥ अधर्मः पृष्ठतो यस्मानमृत्यु-लोंकभयंकरः ॥ २५ ॥ हृदि कामो भ्रुवः कोधो लोमश्राधरदच्छदात् ॥ आस्याद्वाक् सिंधवो मेढ्गन्निर्ऋतिः पायोरवाश्रयः ॥ २६ ॥ छायायाः कर्दमो जज्ञे देवहूत्याः पतिः प्रभुः॥ मनसो देहतश्चेदं जज्ञे विश्वकृतो जगत् ॥ २७ ॥ वाचं दुहितरं तन्वीं स्वयंभूईरतीं मनः ॥ अकामां चकमे चतः सकाम इति नः श्रतम् ॥ २८ ॥ तमधर्मे कृतमितं विलोक्य पितरं सुताः ॥ मरीचिसुख्या सुनयो विश्रंभात्प्रत्यवोधयन् ॥ २९ ॥ नैतत्पूर्वैः कृतं त्वद्ये न करिष्यंति चापरे ॥ यत्त्वं दुहितरं गच्छेरनिगृह्यांगजं प्रभुः ॥ ३० ॥ तेजीयसामिष ह्येतन्न सुरुठोक्यं जगद्गुरो ॥ यद्वसमनुतिष्ठन्वे लोकः चेमाय कल्पते ॥ ३१ ॥ तस्मै नमो भगवते य इदं स्वेन रोचिषा ॥ आत्मस्थं व्यञ्जयामास स धर्मं पातुमर्हति ॥ ३२ ॥ स इत्थं गृणतः पुत्रान् पुरो दृष्ट्वा प्रजापतीन् ॥ प्रजापतिपतिस्तन्वं तत्याज वीडितस्तदा ॥ ३३ ॥ तां दिशो जगृहुवींरां नीहारं यद्विदुस्तमः ॥ कदाचिद्वऱ्यायतः सृष्टुर्वेदा आसंश्रर्तुमुखात् ॥ कथं सृच्याम्यहं लोकान्समवेतान्यथा पुरा ॥ ३४ ॥ चातुहोत्रं कर्मतंत्रमुपवेदनयैः सह ॥ धर्मस्य पादाश्रत्वारस्तथैवा-श्रमचृत्तयः ॥ ३५ ॥ विदुर ज्वाच ॥ स वै विश्वसृजामीशो वेदादीन्मुखतोऽसृजत् ॥ यद्यदोनासृजदेवस्तन्मे त्रृहि तपोधन ॥ ३६ ॥ मैत्रेय ज्वाच ॥ ऋग्यजुःसामाथर्वाख्यान्वेदानपूर्वादिभिर्मुखैः ॥ रास्त्रमिज्यां स्तुतिस्तोमं प्रायिश्वतं व्यधात्कमात् ॥ ३७ ॥ आयुर्वेद धनुर्वेदं गांधर्वं वेदमात्मनः ॥ स्थापत्यं चासृजद्वेदं कमात्पूर्वीदिभिर्मुखैः ॥ ३८ ॥ इतिहासपुराणानि पंचमं वेदमीश्वरः ॥ सर्वेभ्य एव वक्त्रेभ्यः ससृजे सर्वदर्शनः ॥ ३९ ॥ दैन्यांयैश्च सह आश्रमास्तद्वत्तयश्चासन् ॥३५॥ मुखतो मुखेश्यः ॥३६॥ चातुर्होत्रसृष्टिक्रममाह । शक्षभःप्रगीतमंत्रस्तात्रं होतुः कर्म इज्यामध्वयोः कर्म स्तुतिः स्तोमं स्तुतिः सङ्गीत स्तोमं तद-र्थमृक्समुद्रायं त्रिचृत्स्तोमो भवतीत्यादिविहितमुद्गातृत्रयोज्यम् । प्रायिक्चत्तं त्राक्षम् ॥३७॥ उपवेदकूमम् १ह । आयुर्वेदिमिति । आत्मनो मुखैः स्थापत्यं विश्वकर्मशास्त्रम् ॥३८॥३९॥ कर्मतंत्र-

श्रीघरी

27 . 0 -

क्रममाह । पोडरपुक्थावित । पुरीपी चयनम् । अग्निष्टुद्गिनष्टोमः ॥४०॥ विद्येति शौचम् । चेत्रज्ञस्येश्वरज्ञानादिशुद्धः परमा मता इति स्मृतेः । दानमिति दया । भूतामयप्रदानस्य कलां नाहँिति पोडशीं इति वचनात् । एवं च । तपः शौचं दया सत्यमिति पादाः कृते कृताः इति प्रथमस्कंधोक्तरिवरोधः ॥४१॥ ब्रह्मचर्याद्यात्रमेष्वेकैकस्य चातुर्विष्यमाह । सावित्रं ब्रह्मचर्यमुपनयनादारस्य गायत्रीमधीयानस्य त्रिरात्रं प्राजापत्यं व्रतान्याचरतः संवत्सरं ब्राह्मं वेदप्रहणांतं चृहक्षेष्ठिकं वार्ता अनिपिद्धकृष्यादिवृत्तिः संचयो याजनादिवृत्तिः शालीनं अयाचितवृत्तिः शिलोंछः पतितकणिशकणवृत्तिः । एकवचनमार्पम् । इत्येता गृहे वृत्तयः इति यदा शिलोंछ इति । द्वंद्वैत्रये सप्तमी । एवं वृत्तिमेदे सति गृहे स्थिता भवंतीत्यर्थः ॥४२॥ वने स्थिताश्वत्वारः । तत्र वैद्यानसा अकृष्टपच्यवृत्तयः वालिखल्या नवेऽके लव्ये पूर्वसंचितात्रत्यागिनः औदंवराः प्रातरत्थाय यां दिशं प्रथमं पश्यन्ति तत्र आहतैः फलादिभिजीवंतः फेनपाः स्वयं पतितैः फलादिभिजीवंतः कुटोचकः स्वाश्रमकर्मप्रधानः बह्वोदः कर्मोपसर्जनीकृत्यप्रधानः हंसो ज्ञानास्यासनिष्ठः निष्क्रियः प्राप्तत्त्वः एते च सर्वे यथोत्तरं श्रेष्ठाः ॥ ४३ ॥ न्यायादीनां पूर्वादिक्रमेणोत्पत्तिमाह । आन्वीक्षकीति । आन्वीक्षिक्याद्या

षोडश्युक्थो पूर्ववक्त्रात्पुरीष्यिष्ठपुतावथ ॥ आष्ठोर्यामातिरात्रो च वाजपेयं सगोसवम् ॥ ४० ॥ विद्या दानं तपः सत्यं धर्मस्येति पदानि च ॥ आश्रमांश्र्य यथासंख्यमसुजत्सह वृत्तिभिः ॥ ४१ ॥ सावित्रं प्राजापत्यं च ब्राह्यं चाथ बृहत्तथा ॥ वार्तासंचयशालीनशिलोंछ इति वै गृहे ॥ ४२ ॥ वैखानसा बालिख्योदुंवराः फेनपा वने ॥ न्यासे कुटीचकः पूर्वं बह्योदो हंसिनिष्कियो ॥ ४३ ॥ आन्वीचिकी त्रयी वार्ता दंडनोतिस्तथेव च ॥ एवं व्याहृतयश्र्यासन्प्रणवो ह्यस्य दहतः ॥ ४४ ॥ तस्योष्णिगासीक्षोमभ्यो गायत्री च त्वचो विभोः त्रिष्टुम्मांसात्स्नुतोऽनुष्टुञ्जगत्यस्थनः प्रजापतेः ॥ ४५ ॥ मञ्जायाः पंक्तिरुत्पत्रा बृहतो प्राणतोऽभवत् ॥ स्पर्शस्तस्याभवज्ञीवः स्वरो देह उदाहृतः ॥ ४६ ॥ कष्माणिमद्रियाण्याहुरंतस्था बलमात्मनः ॥ स्वराः सप्त विहारेण भवंति स्म प्रजापतेः ॥ ४७ ॥ श्रान्द्रव्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्तात्मनः परः ॥ ब्रह्माञ्चभाति विततो नानाशक्त्युप्वितिः ॥ ४८ ॥ ततोऽपरामुपादाय स सर्गाय मनो देधे ॥ ऋपीणां भूरिवीर्याणामिष सर्गमविस्तृतम् ॥ ४९ ॥ ज्ञात्वा तद्घृदये भूयश्चितयामास कौरव ॥ अहो अद्भुतमेतन्मे व्यापृतस्यापि नित्यदा ॥ ५० ॥ न ह्येधंते प्रजा न्तं दैवमत्र विद्यातकम् ॥ एवं युक्तकृतस्तस्य दैवं चावेच्रतस्तदा ॥ ५१ ॥ कस्य रूपमभूदृद्वेधा यत्कायमभिचक्षते ॥ ताभ्यां रूपविभागाभ्यां मिश्रुनं समपद्यत् ॥ ५२ ॥ यस्तु तत्र पुमान्सोऽभून्मनुः स्वायंभुवः

मोक्षधर्मकामार्थविद्याः भूर्भवः स्वरिति व्यस्तास्तिसः समस्ता चतुर्थी। यथाहाश्वलायनः। एवं व्याहृतयः प्रोक्ता व्यस्ताः समस्था इति। यद्वा। मह इति चतुर्थी। तथा च श्रुतिः। भूर्भुवः स्वरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयस्तासाम्रह स्मैतां चतुर्थीमाह। वाचमस्य प्रवेदयते मह इति। दहतः हृदयाकाशात्॥ ४४॥ स्नुतः स्नायुतः। अनुष्टप् स्नावानि इति श्रुतेः ॥४५॥ महाकल्पे ब्रह्मा शब्दस्त्रपोऽभवदित्युक्तं तदेव दर्शयन् वर्णानामुत्पत्तिमाह। स्पर्श इति सार्धेन। स्पर्शः कादिवर्गपश्चकं स्वरोऽकारादिः ॥४६॥ ऊष्माणं शपसहचत्ष्कम् । अंतस्था यरलवाः। सप्त स्वराः पड्जा-दयः। विहारेण क्रीडया ॥४७॥ अत्तएव शब्दतनुत्वाद्ब्रह्मणः परमेश्वरो नित्यं प्रकाशत इत्याह। व्यक्ता वैखरी अव्यक्तः प्रणवः तदात्मनस्तस्य ब्रह्मणः पर परमेश्वरः अवभाति। कोद्दशः। व्यक्ता परिपूर्णः तत्राव्यक्तात्मनो ब्रह्मस्त्रपो विततोऽवभाति। व्यक्तात्मनो नानाशक्त्युपवृंहित इंद्रादिस्रपोऽवभाति॥ ४८॥ या पूर्व विसृष्टा सती नीहारं तमोऽभवत् ततोऽपरामनिषद्धका-

गिरशा

मासक्तां तनुम् । शब्दश्रष्ठातनुस्तु सदाऽस्त्येव । तन्वंतरग्रहणे कारणमाह । ऋषीणामित्यादिना ॥ ४९ ॥ ५० ॥ युक्तकृतः यथोचितं कुर्वतः ॥५१॥ अतएव कस्य ब्रह्मण इदं द्विधाभूतमित्याश्चर्यात्कायमद्याप्यभिचक्षते ॥ ५२ ॥ या स्त्री साऽस्य महिष्यासीत् ॥ ५३ ॥ एधांबभूविरे वृद्धि प्राप्ताः । स चापीति ॥ ५४ ॥ यतः यासां संतितिभः ॥ ५६ ॥ इति तृतीये टीकायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ त्रयोदशे सिमुचायां मनोराकस्मिकाप्छताम् ॥ धरामुद्धतुम्रतात्कोड।हत्यानुस्त्वन्।।१॥१॥ स्वयंग्रवः पुत्रस्तहेहांशत्वात् सः ॥२॥ विष्वकसेनो हिरिरेवाश्रयो यस्य सः ॥ ३ ॥ अतस्तस्य चरितं श्रोतव्यमित्याह । सुचिरं श्रमो यस्मिस्तस्य पुंसा श्रुतस्यांजसा मुक्यत्वेनायमेवार्थ ईडितः स्तुतः । ननु मुकुंदपादारविदं येषां हृदयेष्वस्ति तेषां भागवतानां गुणानु-

स्वराट् ॥ स्त्री याऽऽसीच्छतरूपाख्या महिष्यस्य महात्मनः ॥ ५३ ॥ तदा मिथुनधर्मेण प्रजा ह्येधांवसूिवरे ॥ स वापि शतरूपायां पंवापत्यान्यजी-जनत् ॥ ५४ ॥ प्रियत्रतोत्तानपादौ तिसः कन्याश्च भारत ॥ आकृतिदेवहृतिश्च प्रसृतिरिति सत्तम ॥ ५५ ॥ आकृति रुवये प्रादात्कर्दमाय तु मध्यमाम् ॥ दत्त्वायादात्प्रसृतिं च यत आपूरितं जगत् ॥ ५६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कंधे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ श्रिशुक ज्वाच ॥ निशम्य वाचं वदतो मुनेः पुण्यतमां नृप ॥ भूयः प्रपच्छ कौरन्यो वासुदेवकथाहतः ॥ १ ॥ विदुर ज्वाच ॥ स वै स्वायंभुवः सम्राट् प्रियः पुत्रः स्वयंभुवः ॥ प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं कि चकार ततो मुने ॥ २ ॥ चरितं तस्य राजपेरादिराजस्य सत्तम ॥ बृहि मे श्रद्धधानाय विष्वमसेना-श्रयो ह्यसौ ॥ ३ ॥ श्रुतस्य पुंसां सुचिरश्रमस्य नन्वंजसा सूरिभिरीडितोऽर्थः ॥ तत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुदंपादारिवेदं हृदयेषु येषाम् ॥ १ ॥ श्रीशुक ज्वाच ॥ इति श्रुवाणं विदुरं विनीतं सहस्रशीष्णंश्वरणोपधानम् ॥ प्रहृश्रोमा भगवत्कथायां प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट ॥ ५ ॥ ॥ मैत्रेय ज्वाच ॥ यदा स्वभार्यया साकं जातः स्वायंभुवो मनुः ॥ प्रांजिलः प्रणतश्चदं वेदगर्भमभापत् ॥ ६ ॥ त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृदृत्तिदः पिता ॥ अथापि नः प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत् ॥ ७ ॥ तिद्वधेहि नमस्तुभ्यं कर्मस्वीङ्यात्मशतिष्ठ ॥ १ ॥ एतावत्याऽऽत्मजैवीरं कार्या ह्यपितिर्युरी ॥ शक्त्याऽप्रमत्तिर्वेत सादरं गतमत्सरैः ॥ १० ॥ स त्वमस्यामपत्यानि सहशान्यात्मनो गुणैः ॥ उत्पाद्य शास धर्मेण गां यज्ञैः

श्रवणम् ॥ ४ ॥ सहस्रशीर्षा श्रीकृष्णस्तस्य चरणावुपधीयेते यस्मिन् । श्रीकृष्णः प्रीत्या यस्योत्संगे चरणौ प्रसारयतीत्यर्थः । तमभ्यचष्ट अभ्यभाषत । म्रुनिमैंत्रेयः प्रणीयमानस्तेन प्रवर्त्यमानः ॥ ५ ॥ वेदगर्भं ब्रह्माणम् ॥ ६ ॥ त्वमेवैकः पिता सर्वेषां यतो जन्मकृत् वृत्तिदः पोषकश्च त्वमेव अतस्तव यद्यप्यन्यापेक्षा नास्त्यथाप्यस्माकं ते शुश्रूषा केन कर्मणा भवेत्तिद्विधेहीत्युत्तरेणान्वयः ॥ ७ ॥ हे ईख्य ! आत्मशक्तिष्वस्मच्छिक्तिष्वस्वच्छक्येषु कर्मसु मध्ये केन कमणा भवेत्तिद्विधेहीदं कर्तव्यमिति कथय । यत्कृत्वा यस्मिन् कृते सित । विष्वक् सर्वतः । अमुत्र परलोके ॥ ८ ॥ वां युवाभ्यां स्विक्ति भद्रं स्ताद्भूयात् । यद्यतो मा मां शाध्यनुशिक्षयेति आत्मना स्वयमेवापितं निवेदितमतः प्रीतोऽहिम ॥९॥ अपित्तिः पूजा गृह्येत आज्ञेति शेषः । सनकादयो न कुर्वन्ति वयं

श्रीधरी

अ०१३

किमिति करिष्याम इत्येवंभृतो गतो मत्सरो येभ्यः ॥ १० ॥ गां शास शाघि । पालयेत्यर्थः । पुरुषं हरिम् ॥११॥ प्रजापालकरा ते तुष्टो भविष्यति ॥१२॥ यज्ञलिंगो यज्ञमृतिः । अपगतोऽर्थो यस्मात केवलं श्रमायैवेत्यर्थः । यद्यस्मादात्मैव स्वयं नादतः तस्मित्रतुष्टे स्वार्थस्यैवासिद्धेः सर्वात्मत्वाच तस्य ॥१३॥ वर्तेय वर्तिष्ये। अमीवस्रदन पापनाशन । अनुजानीस्रत्र स्थातव्यमित्यनुजां देहि ॥१४॥ महीति चेदत आह । यदोकः स्थानं सा मही। हे देव ! अस्या देव्याः ॥ १५ ॥ पूर्वं पाने कृतेऽपि पुनरकांड एवोद्भूतानामपां मध्ये सन्नामवसन्नां निमग्राम् । सम्रुनेथ्ये उद्धरि-व्यामि ॥ १६ ॥ चिंतामेवाह । सुजतः सतः । वार्भिरिद्धः । रसां रसातलम् । ईश्वरेण सर्गे नियुक्तैः । मेऽनुष्ठेयं स एव विद्धातु संपादयतु ॥ १७ ॥ वराहतोकः स्वन्मो वराहः ॥१८॥ खस्थ पुरुषं यज ॥ ११ ॥ परं शुश्र्वणं मह्यं स्यात्प्रजारक्षया नृप ॥ भगवांस्ते प्रजाभर्तुर्ह्वविकेशोऽनुतुष्यति ॥ १२ ॥ येषां न तुष्टो भगवान्यज्ञिलेगो जनार्दनः ॥ तेषां श्रमो ह्यपार्थीय यदात्मा नाद्दतः स्वयम् ॥ १३ ॥ मनुरुवाच ॥ आदेशोऽहं भगवतो वर्तेयामीवसूदन ॥ स्थानं त्विहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो ॥ १४ ॥ यदोकः सर्वसत्त्वानां मही मग्ना महांभिस ॥ अस्या उद्धरणे यत्नो देव देव्या विधीयताम् ॥ १५ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ परमेष्ठी त्वपां मध्ये तथा सन्नामवेच्य गाम् ॥ कथमेनां समुन्नेष्य इति दध्यौ धिया चिरम् ॥१६॥ मृजतो मे क्षितिर्वार्भिः स्नान्यमाना रसां गता ॥ अथात्र किमनुष्ठेयमस्माभिः सर्गयोजितैः ॥ यस्याहं हृदयादाप्तं स ईशो विद्धातु मे ॥ १७ ॥ इत्यभिष्यायतो नासाविवरात्सहसाऽनघ् ॥ वराहु-तोको निरगादंगुष्ठपरिमाणकः ॥ १८ ॥ तस्याभिपश्यतः खस्थः क्षणेन किल भारत ॥ गजमात्रः प्रववृधे तद्द्वतमभून्महत् ॥१९॥ मरीचिप्रमुखै-र्विप्रैः कुमारेर्मनुना सह ॥ दृष्टा तत्सीकरं रूपं तर्कयामास चित्रधा ॥ २० ॥ किमेतत्सीकरव्याजं सत्त्वं दिव्यमवस्थितम् ॥ अहो बताश्चर्यमिदं नासाया मे विनिःसृतम् ॥ २१ ॥ दृष्टोऽङ्गष्टशिरोमात्रः चणादृण्डशिलासमः ॥ अपिस्विद्भगवानेष यज्ञो मे खेदयन्मनः ॥ २२ ॥ इति मीमांस-तस्तस्य त्रह्मणः सह सूनुभिः ॥ भगवान्यज्ञपुरुषो जगर्जागेंद्रसिनभः ॥ २३ ॥ त्रह्माणं हर्षयामास हरिस्तांश्च द्विजोत्तमान् ॥ स्वगर्जितेन ककुभः प्रतिस्वयनता विभुः ॥ २४ ॥ निशम्य ते घर्घरितं स्वखेदश्वयिष्णु मायामयसूकरस्य ॥ जनस्तपःसत्यनिवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रैर्मुनयो अगुणनस्म ॥ २५ ॥ तेषां सतां वेदवितानमूर्तिर्वह्या अधार्यात्मगुणानुवादम् ॥ विनद्य भूगो विबुधोदयाय गजेंद्रलीलो जलमाविवेश ॥ २६ ॥ इत्शिस्वालः खचरः कठोरः सटा विधन्वन्खररोमशत्वक् ॥ खुराहताभ्रः सितदंष्ट्र ईक्षाज्योतिर्वभासे भगवान्महीभ्रः ॥ २७ ॥ घ्राणेन पृथ्व्याः पदवीं विजिघन् आकाशे स्थितः सन्।। १९ ॥ चित्रधा अनेकधा ॥ २० ॥ २१ ॥ पूर्वमंगुष्ठाग्रप्रमाणो दृष्टः । गंडशिला स्थूलपापाणस्तत्समः । यज्ञो विष्णुः । निजरूपतिरोधानेन मे मनः खेदयन् ॥ २२ ॥ इति मीमांसमानस्य सतः । जगर्जागर्जत् । गिरींद्रतुल्यः ॥ २३ ॥ गर्जनप्रयोजनमाह । ब्रह्माणिमांत ॥ २४ ॥ वर्षारंतं तज्जात्यनुकरणध्वनिम् । अनिश्चयेन यः स्वखेदस्तस्य श्विपिष्णु क्षपिष्णु नाशकम् । ते इति पुनरुक्तिः प्रसिद्धिख्यापनार्था । त्रिभिः पवित्रैऋ ग्यजुःसाममंत्रैरगृणक्रस्तुवन् ॥२५॥ वेदैर्वितन्यते स्तूपते मृतिर्येस्य सः । अतएवात्मनो गुणानजुवदति तथा तत्तेषां ब्रह्म उचारितं वेदमवधार्य ज्ञात्वा ॥ २६ ॥ कथंभूतः सन्नाविवेशेत्यपेक्षायामाह । द्वाभ्याम् । उच्चैः क्षिप्तो बालः पुच्छं येन । खचर आकाशचारी । कठोरः कठिनः । सटाः स्कंधवालान्। खराणि तीचणानि

रोमाणि यस्याः सा त्वग्यस्य । खुरैराहतान्यश्राणि येन । सितदंष्ट्रोऽतिशुक्कदंष्ट्रः । ईक्षा निरीक्षणमेव ज्योतिरालोको यस्य । तदा प्रकाशांतराभावात् वभासेऽशोभत । महीश्रः पृथिव्या उद्धर्ता ॥२०॥ कोडापदेशो वराहच्छन्ना अतः स्वयमध्वराङ्गोऽपि पश्चरिव घाणेन विजिधन् गृणतः स्तोतृ न्विष्ठानुद्वीच्योध्वं वीच्य कं जलमाविशत् ॥२८॥ तदानीतनसमुद्रध्वनिमुत्प्रेक्षते । स उदन्वानसमुद्र आर्त इव स्तन्थन् शब्दं कुर्वन्भो यञ्चेश्वर मा मां पाहि मामवेत्येवं चुकोश । आर्तसादश्यमाह । उत्स्ष्रष्टाः प्रसारिता दीर्घा ऊर्मय एव भुजास्तैविशिष्टः । आर्तत्वे हेतुः। वजकूटो वज्रमयः पर्वतस्तद्वदंगं यद्भगवतस्तस्य निपातवेगेन विशीर्णा कृचिर्यस्य ॥ २९ ॥ तदा रसायां रसातले गां पृथ्वीं दद्र्भ। कः त्रिपरुख्नीणि पर्क्षपि सवनात्मकानि पर्वाणि यस्य । यज्ञमूर्तिरित्पर्थः । किं कुर्वन् । ज्ञुरप्रा आयताग्राः शरास्तत्सदशैः खुरैरपो दरयन् । उत्पारपारं कथम् । उत्पाराणां परशुन्यानामप्यपां पारमवसानं यथाभवति तथा विदारयन् । कथंभूतः । अग्रे प्रलयसमये तत्र तास्वप्त सपुष्तः शिश्चिष्यः सन् जीवा घीयंते यस्यां सर्वजीवाधारभूतां यां स्वयमभ्यधत्ताभिमुरुवेन दधार । जठरे धृतवानित्यर्थः । अनेन तदुद्धरणेऽनायासं द्योतयति ॥ ३० ॥ रसायाः सकाशादुत्थितः संरुक्षे विद्यस्त स्वयमभ्यधत्ताभिमुरुवेन दधार । जठरे धृतवानित्यर्थः । अनेन तदुद्धरणेऽनायासं द्योतयति ॥ ३० ॥ रसायाः सकाशादुत्थितः संरुक्षेत

कोडापदेशः स्वयमध्वरांगः ॥ करालदंष्ट्रोऽप्यकरालहरम्यामुद्धीच्य विपानगृणतोऽविशत्कम् ॥ २८ ॥ स वज्रक्र्रांगनिपातवेगविशीर्णकुक्षिः स्तनयनुदन्वान् ॥ उत्सृष्टदीघोंमिंभुजैरिवार्तश्रुकाश यज्ञेश्वर पाहि मेति ॥ २९ ॥ खुरैः चुरभैर्दरयंस्तदाऽऽप उत्पारपारं त्रिपरू रसायाः ॥ ददर्श गां तत्र सुषुप्तरप्रे यां जीवधानीं स्वयमभ्यधत्त ॥ ३० ॥ स्वदंष्ट्रयोद्धृत्य महीं निम्नां स उत्थितः संरुरुचे रसायाः ॥ तत्रापि दैत्यं गदयाऽऽपतंतं सुनामसंदीपिततीत्रमन्युः ॥ ३१ ॥ जघान रुंधानमसद्यविक्रमं स लीलयेशं सृगराडिवांश्रिस ॥ तद्रक्तपंकांकितगंडतुंडो यथा गजेंद्रो जगतीं विभिद्र ॥ ३२ ॥ तमालनीलं सितदंतकोव्या दमामुत्विपंतं गजलीलयांग ॥ प्रज्ञाय वद्धांजलयोऽनुवाकैविरिचिमुख्या उपतस्थुरीशम् ॥ ३३ ॥ ऋषय उद्धः ॥ जितं जितं तेऽजित यज्ञभावन त्रयीं तन्तृं स्वां परिधुन्वते नमः ॥ यद्रोमगर्तेषु निलिल्युरध्वरास्तसमे नमः कारणसूकराय ते ॥ ३४ ॥ कृपं तवैन्ननु दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देव यद्धरात्मकम् ॥ इंदांसि यस्य त्वचि विहिरोमस्वाज्यं दृशि त्वंत्रिषु चातुहोंत्रम् ॥ ३४ ॥ सुक् तुंड आसात्सुव ईश नासयोरिडोदरे चमसाः कर्णरंप्रे ॥ प्राशित्रमास्ये प्रसने ग्रहास्तु ते यच्वंणं ते भगवन्निवहोत्रम् ॥ ३६ ॥ दीचाऽनुजन्मोपसदः शिरोधरं

सम्यगशोभत । तत्राप्यंभित गदामुद्यम्यागच्छंतं रुंधानं प्रतिब्नंतं असद्यः सहनानहीं विक्रमो यस्य तं दैत्यम् । सुनाभं चकं तद्वत्संदीिषतस्तीत्रो मन्युर्यस्य । यद्वा । मिय विद्यमाने किमिति परिभवं सहस इति सुनाभेन संदीिषतस्तीत्रमन्युः स भगवान् सिंहो गजिमव लीलया जधानेन्युत्तरेणान्वयः ॥३१॥ गजेंद्रो जगतीं क्रीडया विदारयन् गैरिकया यथा अरुणगंडतुंडो भवित तथा।तस्य रक्तमेव पंकस्तेनांकितौ गंडी तुंडं च यस्य सः ॥३२॥ प्रज्ञायाल्य । असुवाको वैदिकं सक्तं तत्सदशैर्वाक्येस्तुष्टुत्युः ॥३३॥ भो अजित! ते त्वया जितं जितिमिति संभ्रमे वीष्ता । यद्वौर्भाव्यते आक्रियत इति तथा । त्रयीं वेदमयीम् । निल्युर्लीनप्रायाः । कारणं पृथिन्युद्धरणं तेन सूकराय ॥ ३४ ॥ यज्ञात्मतां प्रपञ्चयंतः स्तुवंति । रूपित्यादिचतुर्भिः । छंदांसि गायत्र्यादीनि । यज्ञांग-भूतन्छंदआयनुवादेन भगदवयवता विधीयते विहःशव्दे दीर्वाभाव आर्षः । द्वि चज्ञिष चातुर्हीतं होत्रादिकर्भचतुष्टयम् ॥३५॥ सुक् जुहुस्तुंडे मुखाग्रे । सुवो नासिकयोः । इडा भक्षणपात्री । वमसा प्रदाश्च सोमपात्राणि । प्राशितं व्वसभागपात्रम् । ग्रस्यतेऽनेनेति ग्रसनं मुखांतर्वि छिद्रम् । चर्वणं भक्षणम् ॥ ३६ ॥ दीक्षा दीक्षणीयेष्टिः । अनुजनम वारंवारमभिन्यिक्तः । उपसदिस्तिस

श्रीधरी

अ०१३

इष्टयः शिरोधरं ग्रीवा त्रायणीया दीक्षाऽनंतरेष्टिः। उदयनीया समाप्तीष्टिः ते एव दंष्ट्रे यस्य प्रवर्ग्यो महावीरः प्रत्युपसदं पूर्वं क्रियते । सभ्यो होमरहितोऽग्निः । आवसथ्यमौपासनाग्निः तयोईहै-क्यम् । तत्तव क्रतुरूपस्य शीर्षं शिरः चित्तय इष्टकाचयनानि पंचासवः प्राणाः ॥३७॥ प्रातःसवनादीन्यवस्थितिरासनं वाल्याद्यवस्था वा। अग्निष्टोमोऽत्यग्निष्टोम उक्थः पोडशी वाजपेयोऽतिरात्र आप्तोर्याम इति सप्तसंस्था विभेदास्त्वङ्मासादिसप्त घातवः । सत्राणि द्वादशाहादीनि वहुयागसंघातरूपाणि । असोमा यज्ञाः ससोमाः क्रतवस्तद्भूपस्त्वम् । इष्टियजनमनुष्ठानं तदेव वंधनं यस्य सः ॥ ३८ ॥ पूर्वोक्तमेव सपरिकरं कीर्त्वतः प्रणमंति । नमो नम इति । अखिलमंत्रादिरूपाय क्रियात्मने सामान्यन्यापार्रूपाय । किंच ।वैराग्ययुक्तकर्मसाध्या सन्त्रशुद्धिस्ततो अक्तिस्तत आत्मज-यश्चित्तस्थैर्यं तेनानुभावितं साक्षात्कृतं यज्ज्ञानं तस्मै । एवंभृतज्ञानप्रदाय गुरवे च ॥ ३९ ॥ हे भूधर ! सभूधरा सपर्वता । वनादुदकान्निर्गन्छतो गर्जेद्रस्य । दता दंतेन ॥ ४० ॥ त्वया धता भूविराजत इत्युक्तमिदानीं त्वद्भूपं विराजत इत्याहुः । त्रयीति । अथेत्यर्थातरे । ते इदं रूपं दंतेन धृतं यद्भृमंडलं तेन चकास्ति शोभते । श्रंगेणोढो धृतो यो घनस्तेन भूयसाऽतिमहता । त्वं प्रायणीयोदयनीयदंष्ट्रः ॥ जिह्वा प्रवर्ग्यस्तव शीर्पकं कतोः सभ्यावसध्यं चितयोऽसवो हि ते ॥ ३७ ॥ सोमस्तु रेतः सवनान्यवस्थितिः संस्था-विभेदास्तव देव धातवः ॥ सत्राणि सर्वाणि शरीरसंधिस्त्वं सर्वयज्ञऋतुरिष्टिबंधनः ॥ ३८ ॥ नमो नमस्तेऽखिलमंत्रदेवताद्रव्याय सर्वऋतवे किया-त्मने ॥ वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभावितज्ञानाय विद्यागुरवे नयो नमः ॥ ३९ ॥ दंष्ट्राग्रकोट्या भगवंस्त्वया धृता विराजते भूधर भूः सभूधरा ॥ यथा वनान्निःसरतो दता धृता मतंगजेन्द्रस्य सपत्रपद्मिनी ॥४०॥ त्रयीमयं रूपिमदं च सौकरं भूमण्डलेनाथ दता धृतेन ते ॥ चकास्ति शृंगोढघनेन भ्यसा कुलाचलेंद्रस्य यथैव विभ्रमः ॥ ४१ ॥ संस्थापयैनां जगतां सतस्थुषां लोकाय पत्नीमिस मातरं पिता ॥ विधेम चास्यै नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजो अग्निमवारणावधाः ॥ ४२ ॥ कः श्रद्दधीतान्यतमस्तव प्रभो रसां गताया भुव उद्विवर्हणम् ॥ न विस्मयो असी त्विय विश्वविस्मये यो माययेदं समुजेऽतिविस्मयम् ॥ ४३ ॥ विधुन्वता वेदमयं निजं वपुर्जनस्तपःसत्यनिवासिनो वयम् ॥ सटाशिखोद्धतशिवांबुविंदुभिर्विसृज्यमाना भृश-मीश पाविताः ॥ ४४ ॥ स वै वत भ्रष्टमितस्तवैष ते यः कर्मणां पारमपारकर्मणः ॥ यद्योगमायागुणयोगमोहितं विश्वं समस्तं भगविन्वधेहि शम् ॥ ४५ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ ॥ इत्युपस्थीयमानस्तैर्मुनिभिर्वह्मवादिभिः ॥ सिलले स्वखुराक्रांत उपाधत्ताविताऽवनिम् ॥ ४६ ॥ स इत्थं भगवातुर्वी विश्रमो विलासः ॥४१॥ लोकाय वासस्थानार्थम् । ते पत्नीं जगतां मातरम् । यतस्त्वं पिताऽसि एवं सित तत्र स्थिताः संतस्त्वया पित्रा सहास्यै मात्रे नमसा विधेम नमनं करिष्यामः । नमस्का-रेण परिचरेमेति वा स्वतेजो धारणाशक्ति याज्ञिका मंत्रतोऽग्निमरणाविवाधाः निहितवानसि ॥ ४२ ॥ इदं च त्वयाऽतिदुष्करं कृतमित्याहुः । क इति । हे प्रभो ! तव त्वया कृतं भुत्र उद्विवर्हण-मुद्धरणं त्वदन्यः कः श्रद्दधीत स्पृह्येत्। अध्यवस्येदित्यर्थः। त्विय पुनरसौ विस्मयो न भवति। यतो विश्वे सर्वे विस्मया यस्मिन्। कुतः। यो भवान् अतिविस्मयमत्यद्भुतिमदं विश्वं क्रियाविशे-पणं वा । ससूजे सृष्टवान् ॥ ४३ ॥ विस्मयं दर्शयंतः प्रार्थयंते । विधुन्वतेति द्वाम्याम् । सटानां शिखाभिरग्रैरुद्धता उच्छिलता ये शिवा अंदुविंदवस्तैः सिच्यमाना वयं पवित्रीकृताः ॥४४॥ तव कर्मणां पारं य एप तेऽवलोकयति । ज्ञातुमिच्छतीत्यर्थः । यस्य तव योगमायया यो गुणैः सहयोगस्तेन मोहितम् । अतो विश्वस्य शं मंगलं विधेहि । यथा त्वामचित्यानंतशक्ति ज्ञात्वा भजेत्तथा-

<u>ऽतुगृहाणेत्यर्थः ॥ ४५ ॥ उपस्थीयमानः स्तूयमानः । स्वस्तुराक्रांत इति जलेऽपि धारणाशक्त्याधानं दर्शयति । अविता रक्षकः ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ कथनीयानि मायीनि मायावंति चरित्राणि</u> यस्य । अवयेत आवयेत इस्वत्वमार्षम् । उशर्ती कमनीयाम् । हृदि प्रसीद्ति स्वमनिस संतुष्यतीत्यर्थः ॥ ४८ ॥ आशिषो यद्यपि सुलभास्तथापि न प्रार्थनीया इत्याह । ताभिराशीर्भिरलम् । लवात्मभिस्तुच्छाभिः। न च तदा भजनस्य वैफल्यं शंकनीयमित्याह । भगवद्भजनव्यितरेकेण फलांतरदृष्टि विना भजतां स्वपद्रप्राप्ति स्वयमेव विधत्ते। गुहाशयत्वादहैतुकीं भक्ति जानन्।।४९॥ अतः को नाम पुराकथानां पूर्वष्ट्वतानां मध्ये। कथंचिदापीय विरज्येत विरमेत्। नरेतरं पशु विना ॥५०॥ इति श्रीमद्भागवते तृतीयस्कंघे टीकायां त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ चतुर्दशे निदानं तु तद्वधे वक्तुमुच्यते ॥ संध्यायां कश्यपाद्गर्भसंभवः कामतो दितेः ॥१॥१॥ तेनैव येन भूमिरुद्धता । अनुशुश्रुम त्वन्मुखात् ॥२॥ मधो युद्धम् ॥ ३ ॥ साधुत्वे हेतुः । यद्यस्मान्तं हरेरवतार-विष्वक्सेनः प्रजापितः ॥ रसाया लीलयोत्रीतामप्यु न्यस्य ययौ हिरः ॥ ४७ ॥ य एवमेतां हिरमेधसो हरेः कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः ॥ शृण्वीत भक्त्या श्रवयेत वोशतीं जनार्दनोऽस्याशु हृदि प्रसीद्ति ॥ ४८ ॥ तस्मिन्प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभौ किं दुर्लभं ताभिरलं लवात्मभिः ॥ अनन्यदृष्टचा भजतां गुहाशयः स्वयं विधत्ते स्वगतिं परः पराम् ॥ ४९ ॥ को नाम लोके पुरुषार्थसारवित्पुराकथानां भगवत्कथासुधाम् ॥ आपीय कर्णाञ्जलि-भिर्भवापहामहो विरज्येत विना नरेतरम् ॥ ५० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कंधे वराहपादुर्भावे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ निशम्य कौषारविणोपवर्णितां हरेः कथां कारणसूकरात्मनः ॥ पुनः स प्रपच्छ तमुद्यताञ्जलिनं चातितृप्तो विदुरो धृतव्रतः ॥१॥ विदुर उवाच ॥ तेनैव तु मुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञमूर्तिना ॥ आदिदैत्यो हिरण्याक्षो हत इत्यनुशुश्रुम ॥ २ ॥ तस्य चोद्धरतः क्षोणीं स्वदंष्ट्राग्रेण लीलया ॥ दैत्यराजस्य च ब्रह्मच् कस्माद्धेतोरभून्मुधः ॥ ३ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ साधु वीर त्वया पृष्टमवतारकथां हरेः ॥ यत्त्वं पृच्छिस मत्यीनां मृत्युपाश-विशातनीय ॥ ४ ॥ ययोत्तानपदः पुत्रो मुनिना गीतयाऽर्भकः ॥ मृत्योः कृत्वैव मूष्ट्यं व्रिमारुरोह हरेः पदम् ॥ ५ ॥ अथात्रापीतिहासोऽयं श्रतो मे वर्णितः पुरा ।। ब्रह्मणा देवदेवेन देवानामनुष्टच्छताम् ॥ ६ ॥ दितिदक्षिायणी क्षत्तमिरीचं कश्यपं पतिम् ॥ अपत्यकामा चक्रमे संध्यायां हुच्छ-यार्दिता ॥ ७ ॥ इष्ट्राऽग्निजिह्नं पयसा पुरुषं यजुषां पतिस् ॥ निम्लोचत्यर्क आसीनमग्न्यगारे समाहितस् ॥ ८ ॥ दितिरुवाच ॥ एष मां त्वत्कृते कथां प्रच्छिसीति । मृत्योः पाशं विश्वातयति मोचयतीति तथा ॥ ४ ॥ तदेव दर्शयति । यथां कथया। उत्तानपदः पुत्रो श्रुवः । मुनिना नारदेन । अर्भक एव यदा श्रुवाय मुनंदादिभिविमानमानीतं तदाऽस्य देहत्यागोऽपेक्षितः स्यादिति मत्वा मृत्यावासचेऽपि देहं न तत्याज । किंतु सोपान इव तस्य मूर्धिन पदं दन्वा विमानमारुह्य विष्णुपदमारूढः । वच्यति हि । परीत्याभ्यच्यं धिष्ण्याउयं कृतस्वस्त्ययनो द्विजैः ॥ इयेप तद्धिष्ठातुं विश्रद्भृगं हिरण्मयम् । इति ॥५॥ तयोः संग्रामे हेतुं वक्तुमितिहासं प्रस्तौति । अथेति । अनुपृच्छतां देवानां ब्रह्मणा वर्णित इतिहासो मया श्रुतः ॥ ६ ॥ देवप्रक्रनप्रस्तावाय प्रथमं हिरण्याक्षहिरण्यकशिपूरपत्तिप्रसंगमाह । दितिरित्यादिना यावद्ध्यायपरिसमाप्ति। मरीचेः पुत्रं कश्यपम् । हुच्छयः कामस्तेनार्दिता अतः संघ्यायामेव कामितवती ॥७॥ तद्प्यग्निहोत्रशालायां तत्रापि समाहितम् अग्निर्जिह्वा यस्य । यजुपां यज्ञानां पति पुरुषं श्रीविष्णुम् ॥ ८ ॥ कृपणां वहुमापिणीमिति वच्यति। तत्र एप मामिति द्वाभ्यां कार्पण्यं भर्तरीति चतुर्भिश्र

श्रीधरी

31088

बहुभाषणं वर्ण्यते । दुनोति पीडयति । विक्रम्य शौर्यमाविर्भाव्य । रंभां कदलीम् ॥ ९ ॥ आयुक्तां सर्वतो युनक्तु सम्यक्करोतु ॥१०॥ मर्तिर प्राप्तवहुमानानां स्नीणां यशो लोकानाविशते व्याप्ताति । प्रजया पुत्ररूपेण । तञ्जाया जाया भवति यदस्यां जायते पुनः इति श्रतेः ॥११॥ नोऽस्माकं पिता नोऽस्मान्पृथगपृच्छत । अयं मावः । त्रयोदशानामप्यस्माकं त्विय भावसाम्ये वैष-म्याचरणं तवानुचितिमिति ॥ १२ ॥ १३ ॥ मोघं न भवति हि । महीयित त्वादशे महत्तमे ॥१४॥ प्रद्वद्वानंगेन कदमलं मोहो यस्यास्ताम् ॥१५॥ संध्याकालवंचनाय भार्याप्रशंसा। एष इति पश्चिमः । यतो यस्याः सकाशात् ॥ १६ ॥ सर्वाश्रमानुपादायेति तानप्यन्नादिदानेन कच्छृतस्तारयन्स्वयं तरतीत्यर्थः ॥ १७ ॥ आत्मनो देहस्यार्थं कर्मसु द्वयोः सहाधिकारात्। यच्छब्दानां तां त्वामिति तृतीयद्वलोकेन संबंधः । स्वधुरं दृष्टादृष्टकर्मभारम् । विज्वरो निश्चितः ॥१८॥ हेलाभिर्लीलाभिः जयेमेति सभार्यस्येद्वियाणि प्रायेणेतस्ततो न सर्पन्तीति भावः ॥१९॥ तामनेकोपका-

विद्यन्काम आत्तशरासनः ॥ दुनोति दीनां विक्रम्य रंभामिव मतंगजः ॥ ९ ॥ तद्भवान्दह्यमानानां सपत्नीनां समृद्धिभिः ॥ प्रजावृतीनां भद्रं ते मय्यायुंक्तामनुत्रहन् ॥ १० ॥ भर्तर्याक्षोरुमानानां लोकानाविशते यशः ॥ पतिर्भवद्विधो यासां प्रजया ननु जायते ॥ ११ ॥ पुरा पिता नो भग-वान्दक्षो दुहितृवत्सलः ॥ कं वृणीत वरं वत्सा इत्यपृच्छत नः पृथक् ॥ १२ ॥ स विदित्वाऽऽत्मजानां नो भावं संतानभावनः ॥ त्रयोदशाद-दात्तासां यास्ते शीलमनुत्रताः ॥ १३ ॥ अथ मे कुरु कल्याणं कामं कंजविलोचन ॥ आर्तोपसर्पणं भूमन्नमोघं हि महीयसि ॥ १४ ॥ इति तां वीर मारीचः कृपणां बहुभाषिणीम् ॥ प्रत्याहानुनयन्वाचा प्रवृद्धानंगकरमलाम् ॥ १५ ॥ एष तेऽहं विधास्यामि प्रियं भीरु यदिच्छिसि ॥ तस्याः कामं न कः कुर्यात्सिद्धिस्त्रैवर्गिको यतः ॥ १६ ॥ सर्वाश्रमान्पादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान् ॥ व्यसनार्णवमत्येति जलयानैर्यथा अर्वम् ॥ १७ ॥ यामाहु-रात्मनो हार्थं श्रेयस्कामस्य मानिनि ॥ यस्यां स्वधुरमध्यस्य पुमांश्ररति विज्वरः ॥ १८ ॥ यामाश्रित्येद्रियारातीन्दुर्जयानितराश्रमैः ॥ वयं जयेम हेलाभिर्दस्युन्दुर्गपतिर्यथा ॥ १९ ॥ न वयं प्रभवस्तां त्वामनुकर्तुं गृहेश्वरि ॥ अप्यायुषा वा कात्स्न्येंन ये चान्ये गुणगृष्नवः ॥ २० ॥ अथापि काममेतं ते प्रजात्यै करवाण्यलम् ॥ यथा मां नातिवोचंति मुहूर्तं प्रतिपालय ॥ २१ ॥ एषा घोरतमा वेला घोरदर्शना ॥ चरंति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि ह ॥ २२ ॥ एतस्यां साध्व संध्यायां भगवानभूतभावनः ॥ परीतो भूतपर्षद्भिर्वृषेणाटित भूतराट् ॥ २३ ॥ श्मशान-चक्रानिलध्लिध्मविकीर्णविद्योतजटाकलापः ॥ भस्मावगुंठामलरुक्मदेही देविस्निभिः पश्यति देवरस्ते ॥ २४ ॥ न यस्य लोके स्वजनः परो वा रकर्ती त्वां कात्स्न्येनानुकर्तुं प्रत्युपकारैस्त्वत्सदृशा भिवतुं न प्रभवो न समर्थाः । ये चान्ये गुणगृष्नवो गुणप्रियास्तेऽपि न समर्थाः । सम्पूर्णेनाप्यायुषा । वाशब्दाज्जन्मांतरैरिप न प्रभव इत्युक्तम् ॥ २० ॥ यद्यपि त्वदनुकरणमशक्यम् । प्रजात्यै पुत्रोत्पत्त्यै । नातिबोचंति न निदंति । प्रतिपालय प्रतीक्षस्य ॥ २१ ॥ स्वनिदामगणयंतीं भीपयन् श्रीरुद्रमनुवर्णयति । एपेति सप्ति ।। घोराणामेषा वेला स्वयं च घोरदर्शना ॥ २२ ॥ भूतपर्वद्भिभूतगणैः ॥ २३ ॥ तहिं तत्संग्रखत्वमात्रं वर्जनीयमिति चेत्तत्राह । इमशाने यश्वकानिलो वातमंडली तस्मिन् या धूलिस्तया धूम्रो विकीणों विक्षिप्तो विद्योतो द्युतिमान जटाकलापो यस्य । भस्मनाऽवगुंठः प्रावृतोऽमलो रुक्मवदेदो यस्य । देविक्यिः सोमार्काग्निनेत्रैः पश्यतीत्यस्योत्तरङ्लोकत्रयेऽप्यतुषंगः । एकस्य जामातरः

भा०तृ०

112811

परस्परं भातरो न्यवहियंते । अतो मम भ्राता असौ तब देवर इति लज्जार्थमुक्तम् ॥ २४ ॥ ननु तथापि महत्त्वेनादरणीयस्य च तब स सर्वे क्षमेतैव तत्राह । यस्य स्वजनादिनीस्ति सम-त्वात् । ईश्वरस्य ऐश्वर्यमेवाह । येन चरणेनापविद्धां निर्माल्यवद्द्रतस्त्यक्तां तेन भक्तभोगामजां मायां तन्मयीं विभृतिं महाप्रसाद इत्याशाम्महे । व्रतैस्तमाराध्य ॥२५॥ अनिपिद्धसुखत्यागादसौ पिशाच इत्यपहासो न कार्य इत्याह द्वाभ्याम् । यस्यानवद्यं विषयासक्तिशुन्यमाचरितम् । विभित्सवो भेत्त्विच्छवः ॥ २६ ॥ समीहितमभिष्रेतं लोकशिक्षारूपं अविदुषोऽविद्वांसः । यद्वा । न विद्वानन्यो यस्मादिति तस्य सर्वज्ञस्येत्यर्थः । दुर्भगानेवाह । यैरिति श्वभोजनं शुनां भोज्यं शरीरं स्वात्मतयाऽयमेवात्मेति बुद्ध्या ॥ २७ ॥ अहो अतक्यं तस्याचरणमित्याह । ब्रह्मादयो येन कृतान्सेतून्स्वस्वाधिकारान्पालयंति । यः कारणं यस्य येन कृतमिदं विश्वम् । मया च यस्याज्ञाकरी । विभूम्नः परमेश्वरस्य विडंबनमतर्क्यमित्यर्थः ॥ २८ ॥ भर्त्रा निरूपकेणैवं संविदिते ज्ञापितेऽ-नात्यादृतो नोत कश्चिद्विगर्द्यः ॥ वयं व्रतैर्यचरणापविद्धामाशास्महेऽजां वत भुक्तभोगाम् ॥ २५ ॥ यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो गृणंत्यविद्यापटलं विभित्सवः ॥ निरस्तसाम्यातिशयो अपि यत्स्वयं पिशाचचर्यामचरद्गतिः सताम् ॥ २६ ॥ इसंति यस्याचरितं हि दुर्भगाः स्वात्मन्नतस्याविदुषः समी-हितम् ॥ यैर्वस्त्रमाल्याभरणानु छेपनैः श्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितम् ॥ २७॥ ब्रह्मादयो यत्कृतसेतुपाला यत्कारणं विश्वमिदं च माया ॥ आज्ञा-करी तस्य पिशाचचर्या अहो विभम्नश्चरितं विडंबनम् ॥ २८ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ सैवं संविदिते भर्त्रा मन्मथोन्मथितेन्द्रिया ॥ जग्राह वासो ब्रह्मर्षेर्वृष्ठीव गतत्रपा ॥ २९ ॥ स विदित्वा ऽथ भार्यायास्तं निर्वंधं विकर्मणि ॥ नत्वा दिष्टाय रहिस तया ऽथोपिववेश ह ॥ ३० ॥ अथोपस्य स्य सिललं प्राणानायम्य वाग्यतः ॥ ध्यायन् जजाप विरजं बह्म ज्योतिः सनातनम् ॥ ३१ ॥ दितिस्तु ब्रीडिता तेन कर्मावद्येन भारत ॥ उपसंगम्य विप्रर्षिमधोमुरूयभ्यभाषत ॥ ३२ ॥ दितिरुवाच ॥ मा मे गर्भिममं ब्रह्मन्भूतानामृषभो अवधीत् ॥ रुद्रः पतिर्हि भूतानां यस्याकरवमंहसम् ॥ ३३ ॥ नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मीद्धेषे ॥ शिवाय न्यस्तदंडाय धृतदंडाय मन्यवे ॥ ३४ ॥ स नः प्रसीदतां भामो भगवानुर्वनुग्रहः ॥ व्याधस्याप्यनु-कंप्यानां स्त्रीणां देवः सतीपतिः ॥ ३५ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ स्वसर्गस्याशिषं लोक्यामाशासानां प्रवेपतीम् ॥ निवृत्तसंध्यानियमो भार्यामाह प्रजापतिः ॥ ३६ ॥ कश्यप उवाच ॥ अप्रायत्यादात्मनस्ते दोषान्मौहूर्तिकादुत ॥ मन्निदेशातिचारेण देवानां चातिहेळनात् ॥ ३७ ॥ भविष्यतस्तवाभद्रा-पि सति वृषलीव वेक्येव ॥ २९ ॥ विकर्मणि निषिद्धे कर्मणि दिष्टाय दैवरूपायेश्वराय । उपविवेशेति मैथुनं लच्यते ॥ ३० ॥ उपस्पृत्रय स्नात्वा भर्मशब्दवाच्यं विरजं ज्योतिध्यीयन्सनातनं ब्रह्म गायत्रीं प्रणवं वा जजाप ॥ ३१ ॥ कर्मावद्येन कर्मदोपेण ॥ ३२ ॥ मावधीन्माहंत्वित्यर्थः । वधशंकावीजमाह । रुद्र इति । अंहसमंहोऽपराधमकरवं कृतवत्यस्मि ॥ ३३ ॥ रुत् दुःखं तदुद्राव-यतीति रुद्रस्तस्मै उग्रायानितरुंध्याय मीद्धपे सकामेषु फलसेचनकर्त्रे निष्कामेषु शिवाय वस्तुतो न्यस्तदंडाय दुष्टेषु धृतदंडाय संहारे मन्यवे॥३४॥ भामो भगिनीमर्ता उरुरतुग्रहो यस्य व्याधस्य निर्दयस्यापि सतीपतिरित्यनेन स्त्रीणां स्त्रमावं स्त्रयमपि वेत्तीति स्त्ययित ॥३५॥ स्त्रसर्गस्य स्त्रसंतानस्याशिपं शुभं लोक्यां लोकद्वयाहीयां संध्यायां यो नियमः स निष्ट्तो यस्य ॥३६॥ ते आत्मन-श्चित्तस्याप्रायत्याद्युचित्वात् मौहूर्तिकात्संध्यारूपात् उत अपि मम निदेशस्याज्ञाया अतिचारेणातिक्रमेण देवानां रुद्रानुचराणाम् ॥३७॥ एतैश्चतुर्भिर्हेतुभिर्जाठराधमौ पुत्रापसदौ हे चंडि कोपने

श्रोधरी

अ० १४

# 35 m

॥३८॥ इन्यमानानां सताम् ॥३९॥ शतपर्वष्टक् वज्रधर इन्द्रः ॥४०॥ सुनामेनोदारो बाहुर्यस्य । मर्छ मम । कोषितेष्वित्युक्तत्वाच्छंकितचित्ता सती प्रार्थयते ब्राह्मणान्माभृदिति ॥४१॥नारका अपि तथा यां यो योनियसौ गतो भवति तत्रस्थाश्च नानुगृह्णंति कृपां न कुर्वति ॥ ४२ ॥ कृतो योऽपराघस्तेन शोकस्ततोऽनुतापस्तेन प्रत्यवमर्शनाद्युक्तविचारात् भगवति हरौ भवे श्रीरुद्रे एतैः पश्चिभिः कारणैः ॥ ४३ ॥ पुत्रस्य हिरण्यकशिपोः पुत्राणां मध्ये एकः सतां मतो भविष्यति । तमेव वर्णयति गास्यंतीति सार्धैः पश्चिभिः । समं सह सद्दशं वा ॥ ४४ ॥ हीनवर्ण हेम यथा योगैर्दाहादिभिरुपायैः शोष्यते तथा यस्य शीलं स्वभावमनुवर्तितुमनुगन्तुं प्राप्तुं निवैरादिभियोगैरात्मानं भाविष्यन्ति शोधिष्यन्ति ॥४५॥ विश्वप्रसादे हेतुर्यदात्मकं स्वद्गात्मसाक्षी यस्या-नन्यया भगवानेव सत्य इत्येवम्भृतया दृशा तोप्यते तोपं प्राप्स्यते ॥४६॥ तत्र हेतुः । स वै इति । महात्माऽपरिच्छिन्नदृष्टिः महानुभावो महाप्रभावः महतामपि मध्ये महिष्ठोऽतिशयेन महान वभद्रे जाठराधमौ ॥ लोकान्सपालांस्रीश्रण्डि मुहुराक्रन्दयिष्यतः ॥ ३८ ॥ प्राणिनां हन्यमानानां दीनानामकृतागसाम् ॥ स्रीणां निगृह्यमाणानां कोपितेषु महात्मसु ॥ ३९ ॥ तदा विश्वेश्वरः कुद्धो भगवाँ ह्वोकभावनः ॥ हिनष्यत्यवतीर्यासौ यथा ५ द्रीन् शतपर्वधृक् ॥ ४० ॥ दितिरुवाच ॥ वधं भगवता साचात्सुनाभोदारबाहुना ॥ आशासे पुत्रयोर्मह्यं माकुद्धाद्वाह्मणाद्विभो ॥४१॥ न ब्रह्मदण्डदग्धस्य न भूतभयदस्य च ॥ नारकाश्चानु-गृह्णन्ति यां यां योनिमसी गतः ॥ ४२ ॥ कश्यप उवाच ॥ कृतशोकानुतापेन सद्यः प्रत्यवमर्शनात् ॥ भगवत्युरुमानाच भवे मय्यपि चादरात ॥४३॥ पुत्रस्यैव तु पुत्राणां भवितैकः सतां मतः ॥ गास्यन्ति यद्यशः शुद्धं भगवद्यशसा समम् ॥४४॥ योगेहेंमेव दुर्वर्णं भाविषयन्ति साधवः ॥ निवैरादिभिरात्मानं यच्छीलमनुवर्तितुम् ॥४५॥ यत्प्रसादादिदं विश्वं प्रसीदित यदात्मकम् ॥ सं स्वहग्भगवान्यस्य तोष्यते उनन्यया दृशा ॥४६॥ स वै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्टः ॥ प्रवृद्धभक्तया ह्यनुभाविताशये निवेश्य वैकुंठमिमं विहास्यति ॥ ४७ ॥ अलम्पटः शीलधरो गुणाकरो हृष्टः परद्धर्या व्यथितो दुःखितेषु ॥ अभूतशत्रुर्जगतः शोकहर्ता नैदाघिकं तापिमवोद्धराजः ॥४८॥ अन्तर्वहिश्रामलमञ्जनेत्रं स्वपूरुषे-च्छा उनुगृहीतरूपम् ॥ पौत्रस्तव श्रीललनाललामं द्रष्टा स्फुरत्कुडलमण्डिताननम् ॥४९॥ मैत्रेय उवाच ॥ श्रुत्वा भागवतं पौत्रममोदत दितिर्भृशम् ॥ पुत्रयोश्च वधं कृष्णाद्विदित्वाऽऽसीन्महामनाः ॥५०॥ इति श्रीमद्भागवते तृतीयस्कन्धे दितिकश्यपसम्वादे चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ मैत्रेय उवाच ॥ प्राजापत्यं तु तत्तेजः परतेजोहनं दितिः ॥ दधार वर्षाणि शतं शङ्कमाना सुरार्दनात् ॥ १ ॥ लोके तेन हतालोके लोकपाला हतौजसः ॥ न्यवेद-प्रदृद्धया भवत्यानुष्टमाविते शोधिते चित्ते वैकुंठं हरिं निवेश्य देहाद्यभिमानं त्यच्यति ॥४७॥ महाभागवतत्वमाह । अलंपट इति । शीलधरः सुस्वभावः गुणानां धैर्यादीनामाकरो जन्मभूमिः परेषां समृद्धया हृष्टः परेषु दुःखितेषु सत्सु न भृतो जातः शत्रुर्यस्य निदाघे भवं तापं चन्द्रो यथा हरत्येवं जगतः शोकहर्ता भविष्यति ॥४८॥ अपरिच्छन्नदृष्टित्वमाह । अंतरिति । स्वपुरुषाणामिच्छपा पुनः पुनर्मिहीतानि रूपाणि येन । श्रीरेव ललना सुंदरी तस्या ललामं मण्डनम् । द्रष्टा द्रच्यति ॥४९॥ महामनाः सोत्साहचित्ता । हरिणा सह युद्धेन मरणे पुत्रयोः कीतिः सद्गतिश्व भवेदिति । ५०॥ इति तृतीयस्कंधे टीकायां चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ हतप्रभैः सुरैः पृष्टः प्राह पञ्चदशे विधिः॥ तद्बीजविष्रशापादि वैकुंठे विष्णुभृत्ययोः ॥ १ ॥ तदेवं देवानां प्रक्रणश्च सम्वादप्रस्ताव-

मुक्तवेदानीं तं सम्वादं वक्तुमाह। प्राजापत्यं काश्यपं तेजो वीर्यं परेपां तेजो हंतीति तथा आर्षः। स्वष्टुत्राम्यां करिष्यते यत्मुराणामर्दनं पीडनं तस्माच्छङ्कमाना ॥१॥ तेन गर्भतेजसा हतालोके निरस्तस्यादिप्रकाशे हतौजसो हतप्रभावाः घ्वांतेन व्यतिकरं संकरम् ॥२॥ वेत्थ जानासि कि विचारयसि यद्यतो वयं संविद्या भीताः अव्यक्तमज्ञातम्। न स्पृष्टं वर्त्म ज्ञानप्रचारो यस्य ॥३॥ व्रह्माणं परमेश्वरत्वेन स्तुवन्तः प्रार्थयन्ते । देवदेवेति सप्तिः। लोकनाथानां शिखामणे ! भावविदिभिप्रायज्ञोऽसि । केनाभिप्रायेण । दितेर्गभों वर्धत हति जानासीत्यर्थः ॥४॥ विज्ञानं वीर्यं वलं यस्य । इदं ब्रह्मदेहम्रपेयुषे प्राप्तवते गृहीतो गुणमेदो रजोगुणो येन । व्यक्तस्य प्रपञ्चस्य योनये कारणाय न व्यक्ता केनापि प्रमाणेन विज्ञाता योनिर्यस्यति वा ॥ ५ ॥ सकामयता प्रतिक्षणं दुःखमनुभवन्तो निष्कामभक्तान् स्तुवन्त आहुर्द्वास्याम्। ये त्वा त्वामनन्येन निष्कामेन भावेन भक्त्या ध्यायन्ति आत्मानो जीवानभावयतीति तथा । स्वस्मिनप्रोतानि म्रायतानि यन। यन्तिश्वस्य प्रविक्ताम् विद्याम् ॥ २ ॥ देवा ऊचुः ॥ तम एतद्विभो वेत्थ संविग्ना यद्वयं भृशम् ॥ न ह्यव्यक्तं भगवतः कालेनास्पृष्टवर्त्मनः

॥ ३ ॥ देवदेव जगद्धातर्होकनाथ शिखामणे ॥ परेषामपरेषां त्वं भूतानामसि भाववित् ॥ ४ ॥ नमो विज्ञानवीर्याय माययेद्मुपेयुषे ॥ गृहीत-गुणभेदाय नमस्ते अव्यक्तयोनये ॥ ५ ॥ ये त्वाअनन्येन भावेन भावयन्त्यात्मभावनम् ॥ आत्मिनि प्रोतभुवनं परं सदसदात्मकम् ॥ ६ ॥ तेषां सुपक-योगानां जितश्वासेंद्रियात्मनाम् ॥ लब्धयुष्मत्पसादानां न कुतश्चित्पराभवः ॥ ७ ॥ यस्य वाचा प्रजाः सर्वा गावस्तंत्येव यन्त्रिताः ॥ हरन्ति वलि-मायत्तास्तस्मै मुख्याय ते नमः ॥ ८ ॥ स त्वं विधत्स्व शं भूमंस्तमसा लुप्तकर्मणाम् ॥ अदभ्रदयया दृष्ट्या आपन्नानईसीक्षितुम् ॥ ९ ॥ एष देव दितेर्गर्भ ओजः काश्यपमर्पितम् ॥ दिशस्तिमिरयन्सर्वा वर्धते अग्निरिवैधसि ॥१०॥ मैत्रेय उवाच ॥ स प्रहस्य महावाहो भगवान शब्दगोचरः ॥ प्रत्याचष्टात्मभूर्देवान् प्रीणयन् रुचिरया गिरा ॥ ११ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ मानसा मे सुता युष्मत्पूर्वजाः सनकादयः ॥ चेरुर्विहायसा लोकाँह्योकेषु विगतस्पृहाः ॥ १२ ॥ त एकदा भगवतो वैकुण्ठस्यामलात्मनः ॥ ययुर्वेकुण्ठनिलयं सर्वलोकनमस्कृतम् ॥ १३ ॥ वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुठ मूर्तयः ॥ येऽनिमित्तनिमित्तेन धर्मेणाराधयन्हरिम् ॥ १४ ॥ यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान् शब्दगोचरः ॥ सत्त्वं विष्टभ्य विरजं स्वानां नो मृडयन् वृषः ॥ १५ ॥ यत्र नैःश्रेयसं नाम वनं कामदु घेर्द्रुयैः ॥ सर्वर्तुश्री भिविधाजत्कैवल्यमिव सूर्तिमत् ॥ १६ ॥ वैमानिकाः सललनाश्चरितानि यत्र चेतनाचेतनप्रपश्चकारणिमत्यर्थः । तत्र हेतुः । सदसदात्मकं कार्यकारणरूपं वस्तुतस्ताभ्यां परम् ॥६॥ जितः श्वास इंद्रियाण्यात्मा मनश्च यैः अतः सुपक्वयोगाः अतएव प्राप्तो युष्मत्प्रसादो यैस्तेषाम् ॥७॥ अन्ये तु नित्यं कर्मक्कं शिन इत्याहुः । यस्येति । तन्त्या दामन्या आयत्ता अधीनाः । मुख्याय नियन्त्रे प्राणरूपायेति वा । तथा च श्रुतिः । तस्य वाक्तन्तिर्नामानि दामानि इत्यादिः ॥८॥ तमसा अहोरात्रविभागाभावेन छप्तानि कर्माणि येपाम् । आपन्नानापद्गतानस्मान् ॥९॥ आपत्कारणमाहुः । एप गर्भः तस्य विशेषणम् । अपितं निक्षिप्तं काश्यपमोजो वीर्यं दिशस्ति-मिरयन्स्तमोन्याप्ताः दुर्वन् ॥१०॥ दितेः कुचेष्टितं ज्ञात्वा प्रहस्य देवानां ये शब्दा विज्ञप्तिवाक्यानि तेषां गोचरो विषयभूतः प्रत्यभाषत ॥११॥ युष्पत्सकाशात्पूर्वं जाताः ॥१२॥ वैकुंठारूयं लोकं ययुः ॥१३॥ तं वर्णयति । वसंतीत्यादि द्वादशिमः । वैकुण्ठस्य हरेरिव भूर्तिर्येषां ते । निमित्तं फलं न निमित्तं प्रवर्तकं यस्मिन् । निष्कामेन धर्मेणेत्यर्थः । आराधयन्नाराधितवन्तः ॥१८॥

श्रीधरी

37094

गरपा

(1) 字 (1)

यत्रेति । शब्दगोचरो वेदांतैकवेद्यः विरजं सन्त्रमूर्ति विष्टम्य धृत्वा वृपो धर्ममूर्तिः स्वानां स्वान् ॥१५॥ तत्रत्यं वनं विशिनष्टि । यत्रेति चतुर्भिः । सर्वेष्वप्यृतुषु श्रीः पुष्पादिसंपद्येषां तैः ॥१६॥ चिरितानि चरित्राणि भर्तुः प्रभोः अनुविकसंत्यो मधु मकरंदस्तयुक्ता माधव्यो वासंत्यो छताः । यद्वा । अनुविकसन्मधवः प्रसरन्मकरंदा माधव्यो मधुकाळीनाः सुमनसस्तासां गंधेन खंडिता विध्निता धीर्येपां तेऽपि तद्गंधप्रापकमिनलं क्षिपंतिस्तरस्कुर्वतो गायंति । अनेन भगवत्पापदानां निरितशयविष्यसुखेऽपि भगवद्भजनानंदासिक्तर्दशिता ॥१७॥ अन्यभृताः कोकिळाः । दात्यूह-श्रातकः अचिरमात्रं क्षणमात्रं विरमति । अनेन तत्रत्यपित्रणामपि हरिकथाश्रवणादिपरमानंदो दर्शितः ॥१८॥ मंदारपारिजातौ सुरतरुविशेषौ क्रुरवस्तिळकवृक्षः उत्पर्छ रात्रिविकासि अंयुजं दिनविकासि नागो नागकेसरः एताः सुमनसः पुष्पजातयः सुगंधा अपि तुलसिकाभरणेन श्रीहरिणा तुलस्या गंधेऽचिते सित यस्मिन्वने तस्यास्तपो बहु मानयंति । अनेन तत्रत्या गुणग्राहिण एव न मत्सिरिण इत्युक्तम् । एवंभूतं वनं यत्र तद्वैकुंठं ययुरिति पूर्वेणान्वयः ॥१९॥ पुनर्वेकुंठमेव विशिनष्टि । यत्संकुलं व्याप्तं भवति । कैः। हरिपदयोरानितः प्रणामस्तावनमात्रेण दृष्टिर्भक्तानां विमानैन कर्मादिप्राप्यैवेद्र्यमारकतहें ममयेश्र विमानैः वृहंति कटितटानि यासाम् । स्मितशोभीनि मुखानि यासां ता अपि कृष्णे आत्मा येषां रजः काममुत्स्त्रयद्योः परिहासादिमिन आदधुर्न जनयामासुः

गायंति लोकशमलक्षपणानि भर्तुः ॥ अंतर्जलेऽनुविकसन्मधुमाधवीनां गंधेन खंडितिधयोऽप्यिनलं क्षिपंतः ॥ १७ ॥ पारावतान्यभृतसारसचक्रवाक-दात्यृहहंसशुकितित्तिरिवर्हिणां यः ॥ कोलाहलो विरमतेऽचिरमात्रमुचैर्भृगाधिपे हरिकथामिव गायमाने ॥ १८ ॥ मंदारकुंदकुरवोत्पलचंपकार्णपुन्ना-गनागवकुलांबुजपारिजाताः ॥ गंधेऽचिते तुलिसकाभरणेन तस्या यिसमस्तपः सुमनसो बहु मानयंति ॥ १९ ॥ यत्संकुलं हरिपदानितमात्रहष्टै वै-दूर्यमारकतहेममयैर्विमानैः ॥ येषां बृहत्किटितटाः स्मितशोभिमुख्यः कृष्णात्मनां न रज आद्युक्तस्मयाद्यैः ॥ २० ॥ श्रीरूपिणी कणयती चरणार-विदं लीलांबुजेन हरिसद्मिन मुक्तदोषा ॥ संलद्भयते स्फिटिककुड्य उपेतहेम्नि संमार्जतीव यदनुग्रहणेऽन्ययतः ॥ २१ ॥ वापीषु विद्रुमतटास्वमलामृताप्सु प्रेष्यान्विता निजवने तुलसीभिरीशम् ॥ अभ्यर्चती स्वलकमुन्नसमीद्य वक्त्रमुच्छेषितं भगवतेत्यमतांग यच्छीः ॥ २२ ॥ यन्न व्रजत्यघिनदो रचनानुवादाञ्चण्वंति येऽन्यविषयाः कुकथा मित्निः ॥ यास्तु श्रुता हतभगैर्नृभिरात्तसारास्तांस्तान्चिपंत्यशरणेषु तमःसु हंत ॥ २३ ॥ येऽभ्य-

।।२०।। श्रीर्लच्मीरूपिणी मनोहरमूर्तिधारिणी सती श्रीहरेः समिन संमार्जनं कुर्वतीव यस्मिन् लोके संलच्यते। चरणारविंदं बनणयती न् पुरेण शब्दयंती मुक्तो दोषश्रांचर्यं यया। यद्वा। मुक्तेन दोषा प्रसारितेन बाहुना। कीद्दशे समिन । स्फिटकमयानि कुट्यानि यस्मिन् मध्ये च शोभार्थमुपेतं संयुक्तं हेम यस्मिन् यस्या अनुग्रहणे श्रीरनुग्रहं करोत्वित्येतदर्थमन्येषां ब्रह्मादीनां यत्नः सा। अयं भावः। यद्वपि तत्र रजो नास्त्येव तथापि स्वर्णपद्विकाऽबच्छिकाभित्तिभागेषु बहुधा प्रतिविविता सती लीलांगुजं श्रामयंती विनयभक्तिभ्यां तथा लच्चत हित।।२१॥ अश्व हेदेवाः। यद्वस्मिन्नोके श्रीरेवं अमत अमंस्त मेने। किं कुर्वती। विद्वममयानि तटानि यासां अमला अमृततुल्या आपो यासां तासु वापीपु निजवने लच्चीवने परिचारिकाभिरन्विता तुलसीभिः श्रीविष्णुं पूज्यंती तदोदके प्रतिविवितं शोभनालकपुक्तमुन्दृष्टवासिकाथुक्तं च स्ववक्तं वीच्य भगवता उच्छेपितं चुंवितिमित्यमन्यत। अनेन लच्चया अपि सौभाग्यसुखं भगवदनुग्रहेणैवेति द्योतितम् ॥२२॥ पुनः कथंभृतं तत्। यद्वैकुंठं च व्रजंति के ये कुकथाः शृष्वंति कास्ताः अयं भिनचीत्यघभित्तस्य हरेः रचना सुष्ट्यादिलीला तस्या अनुवादादन्यविषया अर्थकामादिवार्ता मतिभ्रंशिकाः। तेपामव्रजने हेतः। यास्तु हतभा-

भा० तृ ०

गरदा

रयैंनेरैः श्रुताः सत्यस्तांस्तान् श्रोतृनशरणेषु निराश्रयेषु तमःसु नरकेषु चिवंति। इत खेदे। कथंभूताः। आत्तः सारः श्रोतृणां पुण्यं यामिस्ताः ॥२३॥ प्रसङ्गाचान् शोर्चति नोऽस्माभिर्वद्वादिभिरप्यस्य-थितां नुगति मनुष्यजाति प्रपन्नाः प्राप्ताः संतोऽपि हरेराराधनं न कुर्वति । कीदृशीं नृगतिम् । यत्र यस्यां धर्मसिहतं तत्त्वज्ञानं भवति । तदुभयसाधकत्वात्तस्याः तेऽप्रुष्य भगवतो विस्तृतया मायया नतु संमोहिताः । वतेति खेदे । यदि वैवं संबंधः । केवलं त एव न व्रजंति किंतु ये भगवदाराधनं न कुर्वति तेऽपि । तेषां मायामोहितत्वादिति ॥२४॥ पुनः कथंभूतम् । यच नः उपरि स्थितं व्रजंति । के अनिमिषां देवनामृषमः श्रेष्ठो हरिस्तस्यानुवृत्या द्रे यमो येषाम् । यद्वा । द्रीकृतयमिनयमाः।पाठांतरे द्रीकृताहङ्कारा इत्यर्थः । स्पृहणीयं करुणादि शीलं येपाम् । किञ्च भर्तुर्धरेयत्सुयशस्तस्य मिथःकथने योऽनुरागस्तेन वैक्लच्यं वैवक्यं तेन बाष्पकला तथा सह पुलकीकृतमंगं येथाम् । यद्वा । न उपरीति व्रजतां विशेषणम् । निरहङ्कारत्वादसमत्तोऽपि येऽधि-कास्ते यद्वजंतीत्यर्थः ॥२५॥ तत्तदा तदपूर्वं विकुंठं अथो अनंतरमुपेत्य मुनयः परामुत्कृष्टां मुद्मापुः । अपूर्वत्वे हेतवः । विश्वगुरुणा हरिणाऽधिकृतमधिष्टितम् । भ्रवनानामेकमेव वंद्यम् । दिन्यमलौकिकम् । र्थितामपि च नो नृगतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सहधर्म यत्र ॥ नाराधनं भगवतो वितरंत्यमुष्य संमोहिता विततया बत मायया ते ॥ २४ ॥ यच त्रजंत्यनिमिषामृषभानुवृत्त्या दूरे यमा ह्युपरि नः स्पृहणीयशीलाः॥ भर्तुर्मिथः सुयशसः कथनानुरागवैक्कव्यवाष्पकलया पुलकीकृतांगाः॥ २५॥ तिह्रश्व गुर्विषकृतं भुवनैकवंद्यं विचित्रविबुधाग्यविमानशोचिः ॥ आपुः परां मुदमपूर्वमुपेत्य योगमायाबलेन मुनयस्तदथो विकुंठम् ॥ २६ ॥ तस्मित्रतीत्य मुनयः षडसञ्जमानाः कत्ताः समानवयसावथ सप्तमायाम् ॥ देवावचत्तत गृहीतगदौ परार्ध्यकेयूर्कुंडलिकरीटविटङ्कवेषौ ॥ २७ ॥ मत्ति दिरेफवनमालिकया निवीतौ विन्यस्तया ऽसितचतुष्टयबाहुमध्ये ॥ वक्त्रं भ्रुवा कुटिलया स्फुटनिर्गमाभ्यां रक्तेक्षणेन च मनाग्रभसं दधानौ ॥ २८ ॥ द्वार्येतयोर्निविविद्यर्मिषतोरपृष्ट्वा पूर्वा यथा पुरटवज्रकपाटिकायाः॥ सर्वत्र तेऽविषमया मुनयः स्वदृष्ट्या ये संचरंत्यविहता विगताभिशंकाः॥ २९॥ तान्वीच्य वातररानांश्रतुरः कुमारान्वृद्धान्दशार्धवयसो विदितात्मतत्त्वान् ॥ वेत्रेण चास्खलयतामतदर्हणांस्तौ तेजो विद्दस्य भगवत्प्रतिकूलशीलौ ॥ ३०॥ ताभ्यां मिषत्स्वनिमिषेषु निषिध्यमानाः स्वर्हत्तमा ह्यपि हरेः प्रतिहारपाभ्याम् ॥ ऊच्छः सुहत्तमदिदृक्षितभंग ईपत्कामानुजेन सहसा त विचित्राणि विवुधाप्रयाणां विमानानि तेषां शोचिदींप्तिर्यस्मिन् । योगमायावलेनेति अष्टांगयोगप्रभावेणोपेत्य परमेश्वरे तु योगमायेति चिच्छक्तिविलास इति द्रष्टव्यम् ॥२६॥ तस्मिन्वैकुंठे पट्कक्षाः

प्राकारद्वाराणि असज्जमानाः भगवद्रश्चनोत्कंठया तत्तद्र इतदर्शन आसक्तिमकुर्वाणाः द्वारपालौ देवावपत्रयन् । समानं वयो ययोः गृहीते गदे याभ्याम्। परार्थ्यः केयूरादिभिविटङ्कः सुन्दरो वेषो ययोः ॥२७॥ तावेव वर्णयति । मत्ता द्विरेफा यस्यां तया वनमालया निवीतौ कंठलंबिन्या अलंकृतौ । असिता तीलाश्चतुष्टयं चतुःसंख्याका बाहवस्तेषां मध्ये विन्यस्तया वक्त्रं च मनग्रमसं कि-चित्त्तुव्धंद्धानौ स्फुटावुत्फुल्लौ निर्ममौ श्वासमागौं नासापुटे ताभ्याम् ॥२८॥ एतयोर्मिपतोः पश्यतोस्तावनाद्दयापृष्ट्वैव याः पूर्वाः पट् द्वारः पुरटालंकृतवज्रमय्यः कपाटिका यासु ता यथा विविश्वस्तथा सप्तमायामपि द्वारि ते निविविश्वः। अप्रक्ते हेतुः। सर्वत्र ये अविहता अनिवारिताः संचरंति। निःशङ्कत्वे हेतुः। अविषमया स्वहण्ट्येति ॥२९॥ वातारशनान्त्रयान्वृद्धानिप पञ्चवर्षना-लकनत्प्रतीयमाञान्। चकारादाज्ञया च अस्खलयतां निवारितवंतौ न तत्स्खलनमईन्तीति तथा तान्। अहो अत्रापि घाष्ट्यीमत्येवं तेषां तेजो विद्वस्य भगवतो ब्रह्मण्यदेवस्य प्रतिकूलंशीलं ययोः

गरद्या

॥३०॥ हरेर्द्वारपालपिक्यां देवेषु पश्यत्स वार्यमाणास्ते म्रनयः का वामित्यादिक्लोकत्रयीम् चः। सहत्तमः श्रीहित्स्तस्य दिद्दक्षितं दर्शनेच्छा तस्य भंगे सित कामस्यानुजः क्रोधस्तेन सहसाऽकस्मा-देवोपप्छतानि छ्रिमतान्यक्षीणि येषां ते । सुष्टु पूज्यतमा अपीति निषेधान्हत्वे क्रोधान्हत्वे वा हेतुः ॥३१॥ उच्चैर्महत्या भगवत्परिचर्यया एत्य प्राप्य हह वैकुंठे निवसतां तद्धिणां भगवद्ध-मिणां समदिश्निनां मध्ये वां युवयोरेव कोऽयं विषमः स्वभावःक्षेश्वित्प्रवेष्ट्यं केश्वित्वेत्वंभृतः। ननु स्वामिनो रक्षार्थं द्वारपालयोरेष स्वभावो गुण एवेति चेदत आहुः। तिस्मित्निति । क्रहक्योः कप्रयोः आत्मवत्स्वदृष्टातेन यथा आवां कपटौ तथान्योऽपि किश्वत्कपटः प्रवेच्यतीति । अयं भावः । नद्धत्र भगवद्भक्तं विना किश्वदागच्छति । नचेश्वरे प्रशांतत्वादिवद्यमानविरोधे भयशंका । अतो युवां केशक्लं धृतींवेवेति ॥३५॥ भयशंकावीजं च मेदः स च कस्याप्यस्मिन्नास्तीत्यादुः । नहीति । समस्तं विक्वं क्रुक्षौ यस्य यत्र यदेह भगवति धीरा विद्वांस आत्मनोऽन्तरं मेदं न पश्यति । कित्व-सिम्परमात्मन्यात्मानमंतर्भूतं पश्यति । महाकाशे घटाकाशिमव तदा यथाऽन्यस्य राजादेरुदरभेदयुक्तं भयं भवति । तथाऽस्य श्रीहरेस्ताद्यभयं यतो येन कारणेन सुरवेषधारिणोर्युवयोविंशेन्षेणोत्यादितं तत्किम् । न किंचिदित्यर्थः ॥३३॥ तत्तस्मादमुष्य वैकुंठनाथस्य भृत्यास्यां प्रकृष्टं भद्रमेव कर्तुमिहास्मित्रपराधे यद्यक्तं तद्वीमिह चितयेम । तदेवाहुः । अंतरस्य भेदस्य भावः

उपख्ताक्षाः ॥ ३१ ॥ मुनय ऊचुः ॥ को वाभिहेत्य भगवत्परिचर्ययोचैस्तद्धर्मिणां निवसतां विषमः स्वभावः ॥ तिस्मन्प्रशांतपुरुषे गतविष्रहे वां को वात्मवत्कुहकयोः परिशंकनीयः ॥ ३२ ॥ नहांतरं भगवतीह समस्तकुक्षावात्मानमात्मिन नमो नभसीव धीराः ॥ पश्यंति यत्र युवयोः सुरुिविगनोः किं व्युत्पादितं ह्युदरभेदि भयं यतोऽस्य ॥ ३३ ॥ तद्धाममुष्य परमस्य विकुंठभर्तुः कर्तुं प्रकृष्टिमिहधीमिह मंदधीभ्याम् ॥ लोकानितो व्रजन्तमंतरभावदृष्टचो पापीयसस्त्रय इमे रिपवोऽस्य यत्र ॥ ३४ ॥ तथामितीरितमुभाववधार्य घोरं तं ब्रह्मदंडमिनवारणमस्त्रपूर्गेः ॥ सद्यो हरेरनुवराचुरुविभ्यतस्तत्पाद्प्रहावपततामितकातरेण ॥ ३५ ॥ भृयादघोनि भगविद्धिरकारि दंडो यो नौ हरेत सुरहेलनमप्यशेषम् ॥ मा वोऽनुतापकलया भगवत्समृतिष्ठो मोहो भवेदिह तु नौ वजतोरधोऽधः ॥ ३६ ॥ एवं तदेव भगवानरविंदनाभः स्वानां विचुध्य सदितकममार्यहृद्यः ॥ तस्मिन्ययौ परमहंसमहामुनीनामन्वेषणीयचरणौ चलयन्सहश्रीः ॥ ३७ ॥ तं त्वागतं प्रतिहृतौपियकं स्वपुंभिस्तेऽचक्षताक्षविषयं स्वसमाधिभाग्यम् ॥ हंसिश्रियो-

सत्ता वहर्शनेन इतो वकुंठलोकाद्रजतम्। यत्र येषु लोकेष्वस्य पापीयसोऽन्तरमावद्रष्टुरिमे । कामः क्रोधस्तथा लोभ इति गीतोक्तास्त्रयो रिपयो भवंति । इतो वैकुंठात्पापीयसो लोकानिति वा ॥३४॥ इति तेपामीरितं भाषणं घोरमवधार्य तं च वसदं व्रवस्ताम् । कामः क्रोधस्तथा लोभ इति गीतोक्तास्त्रयो रिपयो भवंति । इतो वैकुंठात्पापीयसो लोकानिति वा कथंभृतस्य हरेः । एवंमृतेम्यो मुनिम्यस्ताम्यामप्युरु अधिकं विम्यतो भयं भावयतः ॥३५॥ अहो अपराद्धमस्मामिरित्यनुतप्यमानान्त्रत्यृचतुः । अघोन्यघवति य उचितो दंडः स एव भगवद्भि-रक्तारि। नात्र भवतामपराधः कश्चित्। अतोऽसौ नौ आवयोर्भूयात्। योऽशेपमित मुरहेलनमीश्वराञ्चातिकमरूपं पापं हरेत किंतु युष्माकं यः कृपानिमित्तोऽनुतापस्तस्य लेशेन नौ अधोऽधो मृद्धयोनी-र्वाचानित्र । वर्षा मनोञ्चः। चरणौ चलयन्त्रिति। अयं भावः । मन्चरणदर्शनप्रतिघातजं कोधं तौ दर्शयन् शमयिष्यामीति त्वरान्याजेन पद्भ्यामेव ययौ । श्रीसाहित्यं च निष्कामानित् विभूतिमिः

मा०त०

॥२७॥

प्रियत्वा क्षमापितुम् ॥३७॥ तत्र तैर्द्धं देवमनुवर्णयति पंचिमः। तं त्वागतं तेऽचक्षत् अपदयन्। आपंचमादिदमेव क्रियापदम्। स्वपुंिमः शीघं प्रतिहृतमानीतमौपियकं गमनोचितं छत्रपादुकादि यस्य । कथंभूतम् । स्वसमाधिना भाग्यं भजनीयं फलं यद्रुह्म तदेवाक्षविपयम् । इंसवच्छीर्ययोस्तयोरुभयतश्रलतोर्व्यजनयोर्यः शिवोऽनुकूलो वायुस्तेन लोलंतरचलंतः शुभ्रातपत्रशशिकेसराः शुभ्रं यदातपत्रं तदेव शशिसाद्याच्छशी तस्य केसरा मुक्ताद्वारविलंबास्तेभ्यो गलंति सीकरांबुनि यस्मिस्तम्। सीकरींऽचुकणः ॥३८॥ कृत्स्नस्य द्वारपालम्नुनिवृदस्य प्रशादे सुमुखम् । स्पृहणीयानां गुणानां धाम स्थानम् । स्नेहावलोककलया सप्रेमकटाचेण हृदि संस्पृशंतं हुखयंतम् । त्रैलोक्यविवक्षापचे सत्यलोकपर्यंतः स्वर्गस्तस्य चुडामणिवितस्थतं स्वधिष्यं वैद्धंठं सुभगयंतं शोभयंतम् ॥३९॥ पृथुनितंब आश्रयत्वेन विद्यते यस्य तिस्मिन्पीतांशुके अलिभिनीदितया वनमालया च युक्तम् । सुभगयंतिमिति पूर्वेणैव वा संबंधः । वन्गुषु प्रकोष्ठेषु वलयानि यस्य गरुडस्य स्कन्धे विन्यस्त एको हस्तो येन । इतरेणान्येनाब्जं लीलाकमलं धुनानं आमयंतम् । विन्यस्येति पाठे च विन्यत्यादि हस्तस्य विशेषणम् ॥४०॥ स्वकांत्या विद्युतः श्चिपतीर्ये मकराकारे कुंडले तयो-मैंडनस्याहें गण्डस्थले यस्मिस्तच्च तदुन्नसं च मुखं यस्य मणियुक्तं किरीटं यस्य दोदेंडानां पंडं समूहस्तस्य विवरे मध्ये स्थितेन हरता मनोहरेण विहरतेति वा परार्घ्य उत्कृष्टस्तेन हारेण कंघ-

र्व्यजनयोः शिववायुलोलच्छुभ्रातपत्रशशिकेसरशीकरां छुम् ॥ ३८ ॥ कृत्स्र प्रसादसुमुखं स्पृहणीयथाम स्नेहावलोककलया हृदि संस्पृशंतम्॥ श्यामे पृथावरिस शोभितया श्रिया स्वश्र्डामणि सुभगयंतिमवात्मिष्ययम् ॥३९॥ पीतांशुके पृथुनितंबिनि विस्फुरंत्या कांच्यालिभिर्विरुतया वनमालया च ॥ वल्गुप्रकोष्ठवलयं विनतासुतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमञ्जम् ॥ ४० ॥ विद्यत्विपन्मकरकुंडलमंडनाईगंडस्थलोन्नसमुखं मणिमत्किरीटम् ॥ दोदंडषंडविवरे हरता परार्ध्यहारेण कंधरगतेन च कौस्तुभेन ॥ ४१ ॥ अत्रोपसृष्टमिति चोत्स्मितमिंदिरायाः स्वानां धिया विरचितं बह सौष्ठवाब्यम् ॥ मह्यं भवस्य भवतां च भजंतमंगं नेमुर्निरीच्य न विवृत्तदृशो मुदा कैः ॥ ४२ ॥ तस्यारविंदनयनस्य पदारविंदिकंजल्किमश्रतुलसी-मकरंदवायुः ॥ अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमचरजुषामपि चित्ततन्वोः ॥४३॥ ते वा असुष्म वदनासितपद्मकोशसुद्रीच्य सुन्दरतराधर-कुन्दहासम् ॥ लब्धाशिर्षः पुनरवेच्य तदीयमंत्रिद्धं नखारुणमणिश्रयणं निदध्यः ॥ ४४ ॥ पुंसां गतिं मृगयतामिह योगमार्गेध्यानास्पदं बहुमतं

रायां स्थितेन ॥४१॥ किं बहुना इंदिराया उत्स्मितमहमेव सर्वसींदर्यनिधिरित्यहंकरणमत्र अगवत्सींदर्य उपसृष्टमस्तङ्गतिमिति स्वानां भक्तानां धिया विरचितम्। भृत्यैः स्वमनस्येवं वितर्कितमि-त्यर्थः । कुतः । बहुसौष्ठवेन सौंदर्येणाढ्यं युक्तम् । किंच । महां मम भवस्येश्वरस्य भवतां च कृतेऽङ्गं भजतं मृतिं प्रकटयंतमचक्षत । निरीच्य च कैः शिरोभिर्मदा नेमुर्नमश्रकः। न विशेषेण तुप्ता हशो नेत्राणि येषां ते ।।४२।। स्वरूपानंदादिष तेषां भजनानंदाधिक्यमाह । तस्य पदारविंदयोः किंजल्कैः केसरैर्मिश्रा या तुलसी तस्या मकरंदेन युक्तो वायुः स्वविवरेण नासाछिद्रेण अक्षरजुपां वसानंदसेविनामिप संक्षोभं चित्तेऽतिहर्षं तनौ रोमांचम् ॥४३॥ हर्पकारितं संअभमाह द्वाभ्याम्। ते वै किलाग्रुष्य वदनमेवासितपबस्य कोशोऽन्तर्भागस्तम् । असितपबकोशिमत्यभतोपमा । सुंदरतरे अरुणे अधरोष्ठे बुंदवद्वासो यस्मिस्तम् । उत् ऊर्ध्वं वीच्य तम्धमनोरथाः संतो नखा एवारुणमणयस्तेषां अयणमाश्रयभूतमंत्रिद्वंद्वं पुनरवेच्याधोदृष्ट्या वीच्य पुनः पुनरेवं निरीच्य युगप-रसर्वागलावण्यग्रहणाशक्तोः पश्चान्त्रिदध्युध्यतिवंतः ॥४४॥ योगमार्गैर्गति सृगयतां पुंसां ध्यानस्य विषयभृतम् । बहुमतमत्यादरास्पदम् । बहुनां तत्त्वदशां संमतमिति वा । पाँसनं पौरुपं वपुर्दर्शयं-

🖈 । श्रीधरी

अन्तर्भातिक स्थानिक

२७॥

तम्। अन्येष्वसिद्धैरसाधारणैरीत्पत्तिकैनित्यैरणिमाद्यद्वैश्वर्येर्धुतम्। समगृणन्सम्यगस्तुवन् ॥४५॥ नित्यं ब्रह्मरूपेण प्रकाशसे। नैतिचित्रम्। इदानीं तु परममंगलिवशुद्धसत्त्वश्रीमृत्यां प्रत्यक्षोऽसि अहो भाग्यमस्माकमित्याद्धः। हे अनंत! यस्त्वं हृद्गतोऽपि दुरात्मनामंतिहितो न स्पुरिस स नोऽस्माकमंतिहितो न भवसि नयनमूलं त्वद्यैव राद्धः प्राप्तोऽसि। अंतर्धानाभावे हेतुः। भवतः सकाशादुद्भवो यस्य तेनास्मित्पत्रा यदि यदैवानुवर्णितरहा उपिदृष्टरहस्यस्तदैव नः कर्णमार्गेण गृहां वृद्धि गतः प्राप्तोऽसीति ॥ ४६ ॥ ननु पित्रोपिदिष्टं भवतामन्यादशमात्मतत्वमहं त्वन्य एव स्यां दृत्य-त्वात्। नैवम्। अस्मत्प्रत्यभिज्ञया भेदानरासादित्याहुः तामिति । हे भगवन्नात्मतत्त्वमेव परं तं त्वां विदाम विद्यः प्रत्यभिज्ञानीमः। नतु निरुपाधेरात्मतत्त्वस्य कथमीदशमैश्वर्यं स्यादत आहुः। सत्वेन विश्वदसत्त्वमृत्यां एपां भक्तानां सम्यक् प्रतिक्षणं संप्रति रितः प्रीतिस्तां रचयंतम्। आत्मतत्त्वमेवाहुः। तेऽनुतापः कृषा तेन विदितैर्ज्ञतिर्देवैभिक्तियोगैः अवणादिभिर्मुनयो हृदि यद्विदुः। कीदशाः। उद्ग्रंथयो निरहंमाना अतएव विगतरागाः॥ ४७॥ स्वयमित भक्ति प्रार्थियतुं भक्तानां सुखातिशयमाहुः। आत्यंतिकं मोक्षाख्यमित तव प्रसादं ते न गणयंति नाद्वियंते। किं तु

नयनाभिरामम् ॥ पौंस्नं वपुर्दर्शयानमनन्यसिद्धैरौत्पित्तिकैः समगृणन्युतमष्टभोगैः ॥ ४५ ॥ कुमारा ऊचुः ॥ योऽन्तिहितो हृदि गतोऽपि दुरात्मनां त्वं सोऽच्यव नो नयनमूरुमनंतराद्धः ॥ यहींव कर्णविवरेण गुहां गतो नः पित्राऽनुवर्णितरहा भवदुद्भवेन ॥ ४६ ॥ तं त्वा विदाम भगवन्परमात्मतत्त्वं सत्त्वेन संप्रति रितं रचयंतमेषाम् ॥ यत्तेऽनुतापविदितैर्द्दश्मित्तयोगैरुद्ग्रंथयो हृदि विदुर्भुनयो विरागाः ॥ ४७ ॥ नात्यंतिकं विगणयंत्यपि ते प्रसादं किं त्वन्यदर्पितभयं भ्रुव उन्नयस्ते ॥ येऽङ्ग त्वदं विशारणा भवतः कथायाः कीर्तन्यतीर्थयशसः कुशला रसज्ञाः ॥ ४८ ॥ कामं भवः स्ववृजिनैरिर्येषु नः स्याचेतोऽलिवचिदि नु ते पदयो रमेत ॥ वाचश्च नस्तुलसिवचिदि तेंऽविशोभाः पूर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरंष्रः ॥ ४९ ॥ प्रादुश्चकर्थ यदिदं पुरुद्दत्रस्पं तेनेश निर्वृतिमवापुरलं दशो नः ॥ तस्मा इदं भगवते नम इद्विधेम योऽनात्मनां दुरुदयो भगवान्प्रतीतः ॥ ५० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कंधे पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इति तद्गृणतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणाम् ॥ प्रतिनंच जगादेदं विकुंठनिल्यो विभुः ॥ १ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ ऐतौ तौ पार्षदौ महां जयो विजय एव च ॥ कदर्थीकृत्य मां यद्दो बहुकातामतिक्रमम् ॥ २ ॥ यस्त्वेतयोर्धृतो

किम्रतान्यदिद्रादि पदम् । ते भ्रुव उन्नयैरुज्जुं भैरपितं निहितं भयं यस्मिस्तत् । ते के । अंग हे भगवन् ! ये भवतः कथाया रसज्ञाः । कथंभूतस्य । रमणीयत्वेन पावनत्वेन च कीर्तन्यं कीर्तनाहं तीथं पित्रं च यशो यस्य ॥ ४८ ॥ इदानीं स्त्रीयापराधं द्योतयंतो भित्तं प्रार्थयंते । कामिमिति । हे भगवित्रः पूर्वमस्माकं वृज्ञिनं नाभवत् इदानीं सर्वाण्यपि जातानि यतस्त्वद्भक्तौ श्रारी अतस्तैः स्वष्ट्रजिनैनिरयेषु कामं नोऽस्माकं भवो जन्म स्तात्स्यात् । तु वितर्के । यदि तु नश्चेतस्ते पदयो रमेत । अलिर्यथा कंटकैराविष्यमानोऽपि पुष्पेषु रमते तद्वद्विष्टानाविगणय्य यदि रमेत । अंशिम्यां शोभा यासाम् । यथा च तुलसी गुणनैरपेच्येण त्वदंशिसंबंधेनैव शोभते । यथा यदि नो वाचः शोभेरन् । यदि च ते गुणगणैरापूर्येत कर्णरंभ्र इत्यन्यस्य पूरणमेव याचकरीत्या प्रार्थयन्ते अयं तु गूढोऽभिप्रायः । कर्णरंभ्रस्याकाशत्वाद्गुणगणानां चामूर्तत्वाक्त कदाचित्पूरणमतो नित्यमेव श्रवणं फलिष्यतीति ॥ ४९ ॥ अद्य वयं कृतार्थाः स्मेत्यादुः । हे पुरुहृत विपुलकीत ! यदिदं प्राद्धकर्भ प्रकटितवानिति । इशो नेत्राणि । अनात्मनामजितेदियाणां दुरुदयोऽप्रकटोऽपि इत् इत्थं यः प्रतीतोऽसि तस्मै तुभ्यमिदं नमो विधेम ॥५०॥इति तृतीयस्कंधे टीकायां पश्चदशोऽष्टयायः

॥१५॥ हरिणा सांत्वितैर्विर्पेरनुतप्तैस्तु षोडशे ॥ तयोरसुरभावेऽपि कृतोऽनुप्रह ईर्यते ॥ १ ॥ इति गृणतां तेषां तद्वाक्यं प्रतिनंद्येदं जगाद एतावित्येकादशिमः ॥ १ ॥ यद्यस्मान्मां कदर्थीकृत्य तुच्छीकृत्य बहु यथा भवति तथा अतिक्रमं वः कृतवंतौ ॥ २ ॥ तस्मात्स एव दंडोऽङ्गीकृतः ॥३॥ हि यस्माद्ब्रह्म ब्राह्मण एव मे परमं दैवं दैवतं तत्तस्माद्य वः प्रसादयामि । तव कोऽपराध इति चेत्तत्राह । तद्धीति । मदीयैः पुंभिरसत्कृतास्तिरस्कृता इति यत्तदात्मकृतमेव मन्ये ॥४॥ किंच । ममैंवैताभ्यामनिष्टं कृतमित्याह । यस्य स्वामिनो नामानि तस्य कीर्तिम् । आमयोऽत्र श्वेत-कुष्टम् ॥ ५ ॥ यस्य मेऽमृतस्रपेऽमले यशसि श्रवणेनावगाहः प्रवेशः। श्रवचमिन्याप्य जगत्सद्यस्तत्क्षणसेव पुनाति सोऽहं विकुंठो भवद्भयो हेतुभृतेभ्य उपलब्धा प्राप्ता सुशोभना तीर्थभूता कीर्ति-र्येन सः स्वबाहुस्थानीयं लोकेश्वरमपि हन्याम् । काऽन्यस्य कथेत्यर्थः । स्वगुणानुवर्णनं तू ब्राह्मणोत्कर्पार्थमेव ॥६॥ चरणपद्मयोः स्थितः पवित्रो रेणुर्यस्य अतएव श्वतो निरस्तोऽखिलस्य लोकस्य मलो येन । यदा । चरणपद्माल्लग्नः पवित्रो रेणुर्यस्मित्रिति क्षतोऽखिलो मलो यस्येति च विग्रहः । प्रतिलब्धं प्राप्तं शीलं येन । येषां सेवया एते गुणा ममातएव श्रीमां न विजहाति प्रेक्षालवार्थे दंडो भवद्भिर्मामनुत्रतैः ॥ स एवानुमतोऽस्माभिर्मुनयो देवहेलनात् ॥ ३ ॥ तद्धः प्रसादयाम्यद्य त्रह्य देवं परं हि मे ॥ तद्धोत्यात्मकृतं मन्ये यत्स्व-पुंभिरसत्कृताः ॥ १ ॥ यत्रामानि च गृह्णाति लोको भृत्ये कृतागसि ॥ सोऽसाधुवादस्तत्कीर्ति हंति त्वचिमवामयः ॥ ५ ॥ यस्यामृतामलयशः-श्रवणावगाहः सद्यः पुनाति जगदाश्वपचाद्रिकुंठः ॥ सोऽहन् भवद्भच उपलब्धमुतीर्थकीर्तिश्विद्यां स्ववाहुमपि वः प्रतिकृलवृत्तिम् ॥ ६ ॥ यत्सेवया चरणपद्मपवित्ररेणुं सद्यः क्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलम् ॥ न श्रीविरक्तमिष मां विजहाति यस्याः प्रेक्षालवार्थमितरे नियमान्वहंति ॥ ७ ॥ नाहं तथा अद्भा यजमानहविर्विताने श्च्योन्घतप्लुतमदन्हुत अङ्मुखेन ॥ यद्भाह्मणस्य मुखतश्चरतो अनुघासं तुष्टस्य मय्यविहतैर्निजकर्मपाकैः ॥ ८ ॥ येषां विभर्म्यहमखंडविकुंठयोगमायाविभूतिरमलांत्रिरजः किरीटैः ॥ विप्रांस्तु को न विषहेत यदर्हणांभः सद्यः पुनाति सहचंद्रललामलाकान्॥ ९॥ ये मे तनूर्द्धिजवरान्दुहतीर्मदीया भूतान्यलब्धशरणानि च भेदबुद्धचा ॥ द्रह्यन्त्यघत्ततदृशो ह्यहिमन्यवस्तान्गृश्रा रुषां मम कुषंत्यिधदंडनेतुः ॥ १०॥ ये त्राह्मणान्मिय थिया चिपतो ऽर्चयंतस्तुष्यद्भदः स्मितसुधोक्षितपद्मवक्त्राः ॥ वाण्यानुरागकलयात्मजवद्गृणंतः संबोधयंत्यहिमवाहमुपा-ऽत्रलोमनलेशार्थम् । इतरे ब्रह्माद्यः तेषां वः प्रतिक्लवृत्ति छिद्यामिति पूर्वेणैव संवंधः॥७॥ किंच ब्राह्मणो ममैवं श्रेष्ठं मुखमतो युष्मद्वज्ञया मन्मुखतिरस्कार एव कृत इत्याह । नाहमिति । विताने यज्ञे यजमानस्य हिविश्वरुपुरोडाशादि हुतभुगग्निस्तेन मुखेनादन्नक्निपि तथा नामि नाक्नामि । यद्यथा क्च्योतता क्षरता घृतेन प्छतं विलोडितं पायसादि प्रतिग्रासं रसास्वादपूर्वकं चरतो भुंजानस्य ज्ञानिनो ब्राह्मणस्य मुखतोऽक्रनामि । मयि समर्पितैः कर्मफलैस्तुष्टस्य निष्कामस्येत्यर्थः ॥८॥ किंच येपाममलमं घिरजोऽहं किरीटविंभिम तान्विप्रानपकुर्वतोऽपि कोऽन्यो न विपहेत । कथंभूतो-्रहम् । अखंडाञ्नवच्छिना विकुंठाञ्त्रतिहता च योगमायाविलासभूता विभूतिर्यस्य सः । तथा यस्य ममाईणांभः पादोदकं चन्द्रललामेनेश्वरेण सहिताँ न्लोकान्सद्यः पुनाति । एवपरमेश्वरः परमपा-बनोऽपि सन्नहं विभर्मीति ॥९॥ किंच । मे तनूरिषष्ठानानि कास्ताः द्विजवरान्दुहतीदींग्धीः गा इत्यर्थः। दुहतृरिति पाठेऽपि गा एव विष्णुरूपात्स्पर्यादुत्पन्नत्वात् सूर्यसुताश्च गाव इति वचनात् । अलब्धशरणानि रक्षकहीनानि भेदबुद्ध्या मद्धिष्ठानं न भवन्तीति पृथग्दृष्ट्या ये द्रस्यन्ति । अचेन क्षता नष्टा दृष्टिर्येपां तान् । मदीयोऽधिकृतो ढंडनेता यो यमस्तस्य गृधाकारा ये द्ताः अहिव-

श्रोधरी

अ० १६

न्मन्युर्पेषम् । रुपा क्रोधेन कुर्वति चंचुिमिङ्छदंति । एवंभूतास्तु मां वशीकुर्वतित्याह । ये क्षिपतः परुपं भाषमाणानिष ब्राह्मणानियाः स्तिये या धीस्तया वासुदेवदृष्ट्याऽच्यंतः संतः तुष्यदृदः श्रीयमाणिचिताः स्मितमेव सुधा तयोक्षितं सिक्तं प्रयत्वल्यं वक्तं येपां अनुरागकलया श्रेमशोभनया वाचा गृणंतः स्तुवंतः तथा क्रपितमात्मजं स्निग्धः पिता सत्युत्रो वा पितरम् । अद्दमिव भृगुं युष्मान्वा तैरदृष्ठ्याहृतो वशीकृतः ॥११॥ तत्तस्मान्मेऽवसायमिष्रायमलक्षमाणावजानंतौ युष्मदपराधोचितां गतिं सद्यः प्राप्य मत्समीप इतां प्राप्नुताम् । तदिति स मेऽनुप्रदः । तमेवाह । यत् भृतयोविवासोऽचिरतः शीघं कन्यतां संपद्यतां समाप्यतामिति ॥१२॥ उशतीं कमनीयां प्रियां देवीं द्योतमानामृषिकुन्यां ऋपयो मंत्रास्तत्प्रवाहरूपामृपिकुलयोग्यामिति वा । सरस्वतीं वाच-मास्वाद्य तन्माधुर्यमनुभूय सर्पशयेण मन्युना दृष्टानामिप क्रोधिवपव्याप्तानां हि मनो रसानुभवात्प्रियभापणमित न सहते । तेषां त्वात्मा मनो नातृप्यदलमिति नामन्यत ॥१२॥ सतीं श्रेष्ठां व्यादाय प्रसार्य कर्णं दन्वत्यर्थः । स्वर्धीं मिताचरां गुरुभिरर्थेर्गह्वरां दुष्प्रवेशां अगाधामित्रायतः गंभीरामर्थतः विगाद्य विचार्यापि किमस्मानिमनंदिति निद्ति वाऽस्मत्कृतः पारमेष्ठचस्य पर-विदः ॥१४॥ ततश्वामिनंदतीति ज्ञात्वा ते प्रहृष्टाः संतः प्रोत्तः । स्वर्धा रोमांचिता त्वक् येपां । कूपितेति पाठे संजातरोमकूपोक्त्या रोमांचितत्वमेवोक्तंआर्व्य आविष्कृतः पारमेष्ठचस्य पर-

हतस्तैः ॥ ११ ॥ तन्मे स्वभर्तुरवसायमलक्षमाणौ युष्मद्वयितकमगितं प्रतिपद्य सद्यः ॥ भूयो ममांतिकिमतां तद्नुप्रहो मे यत्कल्पतामिवरतो भृत-योर्विवासः ॥ १२ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ अथ तस्योशतीं देवीमृषिकुल्यां सरस्वतीम् ॥ नास्वाद्य मन्युद्धानां तेषामात्माऽप्यतृप्यत् ॥ १३ ॥ सतीं व्यादाय शृष्वतो ल्रह्मों गुर्वर्थगह्वराम् ॥ विगाह्यगाधगंभीरां न विदुस्तिचिकीषितम् ॥ १४ ॥ ते योगमाययारव्धपारमेष्ठचमहोदयम् ॥ प्रोचुः प्रांजल्यो विप्राः प्रहृष्टाः ज्ञुभितत्वचः ॥ १५ ॥ ऋषय ऊचुः ॥ न वयं भगविनवद्यस्तव देव चिकीर्षितम् ॥ कृतो मेऽनुप्रहृश्चेति यद्ध्यक्षः प्रभाषसे ॥ १६ ॥ ब्रह्मण्यस्य परं देवं ब्राह्मणाः किल ते प्रभो ॥ विप्राणां देवदेवानां भगवानात्मदैवतम् ॥१७॥ त्वतः सनातनो धर्मो रच्यते तनुभिस्तव ॥ धर्मस्य परमो गुह्यो निर्विकारो भवान्मतः ॥ १८ ॥ तरंति ह्यंजसा मृत्युं निवृत्ता यद्गुग्रहात् ॥ योगिनः स भवान् किस्विद्नुगृह्येत यत्परैः ॥ १९ ॥ यं वे विभूतिरुपयात्यनुवेलमन्यैर्थार्थिभिः स्विशरसा धृतपादरेणुः ॥ धन्यार्पितांत्रित्वलसीनवदामधाम्नो लोकं मधुव्रतपतेरिव कामयाना

मैश्वर्यस्य महोदयः परमोत्कपों येन तम्। अधिराजत्वमाविष्कृत्य राजशिक्षार्थं ब्राह्मणान्मानयतीति झात्वेत्यर्थः ॥१५॥ अध्यक्षः सर्वेश्वरः संस्तद्वीत्यात्मकृतं मन्य इत्युक्त्या मयापराधः कृत इति तथा तदनुत्रहो मे इत्यादिवचनेन ममानुप्रहञ्चेति यत्प्रभापसे तेन तव यिक्किपितं तम्न विद्यः ॥ १६ ॥ किलेति लोकशिक्षार्थं स्वितम्। परमार्थमादुः विप्राणामिति। देवदेवानां देवप्-ज्यानामि भगवांस्त्वमात्मा च देवतं च ॥१७॥ लोकशिक्षार्थताप्रपंचस्त्वच इत्यष्टिमः । धर्मस्त्वच एव भवित रच्यते च त्वद्वतारः परमः फलह्रपोऽत एव गुद्धो गोप्यः न च स्वर्गादिफलव-द्विकारी भवान्कितु निर्विकारो मतः । अत एवंभृतस्य तवेदं लोकशिक्षामात्रमिति भावः ॥ १८ ॥ विपरीतं चेदमित्यादुः । तरंतीति । यस्यानुग्रहादेव निष्ट्वचा विरक्ता योगिनश्च संतो मृत्युं तरंति स भवान्परैरनुगृद्धतेति किस्वत् । न किंचिदित्यर्थः ॥१९॥ यचोक्तं यत्सेवया चरणपद्मपवित्ररेशुं सद्यः क्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलं इत्यादि तद्त्यंतमसंभावितमित्यादुर्दाभ्याम् । यं वै विभृतिर्लच्मीरनुवेलमवसरेऽवसरे उपयाति सेवते । धृतः पादरेशुर्यस्या धन्यैः सुकृतिमिर्गितमंत्रौ यचुलस्या नवं दाम माला तद्वाम स्थानं यस्य मधुव्रतपतेर्भमरमुख्यस्य लोकं स्थानमंग्नि कामय-

गरशा

मानेव ॥२०॥ विविक्तचिरतैविशुद्धैः परिचरणैरनुवर्तमानां सेवमानामि यो नात्याद्वियन्नातीवाहतवान् स एवंभूतस्त्वम्। अयं भावः। इत्थं नामातिलंपटतया लच्मीस्त्वां सेवते । कथम्। एवं हि सा मेने । अयं हि सारग्राही मधुव्रतश्रंचलश्र स चांधिगतायां तुलस्यां सपरिवारो निश्रलः सन् रमतेऽतोंधिलावण्यमत्यधिकं स्याचतोऽहं वक्षांसि स्थितापि योगिजनादिबहुसेवकसंघर्षमंगीकृत्यापि तुलस्या सह सापत्न्येनापि चरणो सेविष्यामीति तदेवमत्यौत्सुक्येनानुवर्तमानामि तां त्वं नातीवाद्वियसे । यतः परमभागवतेष्वेव प्रकृष्टसंगवान् । स एवं परमसौभाग्यनिधिस्त्वम् । अतो व्राक्षणप्रसादान्मां श्रीनं विज्ञहातीत्यलभ्यलाभत्वेन निर्देशो न समंजस इति । किंच स्वत एव त्वं भगभाजनो भजनीयानां गुणानामाश्रयः परमशुद्धश्र तं त्वां द्विज्ञानामनुपर्थपथि पथि लग्नं यत्युण्यं रजस्तथा श्रीवत्सलच्य च किं पुनीतः पवित्रीकुरुतः । किं किमर्थं च ते उभे अगाः प्राप्तो भूपणत्वेन स्वीकृतवानिस । अतो यत्सेवया चरणपद्मवित्रते रेणुमित्यादिवचनं लोकसंग्रहमात्रमित्यर्थः ॥२१॥ धर्ममृतेश्र तवेदस्रचितमेवेत्यादुः । धर्मस्येति त्रिभिः । त्रिष्वेव युगेष्वाविर्भवतीति त्रिभुगः । यद्वा । त्रीणि युगानि युगलानि त्रिभुगः पद्धगुणा भगशब्दवाच्याः संत्यस्येति त्रिभुगः । हे त्रिपुगः । धर्मरूतिश्र तव त्रिभिः पद्भिः स्वैरसाधारणैस्तपःशौचदयाभिः सत्यस्य धर्मविष्ठवेऽपि कलावज्ञवर्तमानत्वात्त्रिभिरित्युक्तम् । भृतं पालितम् । किं कृत्वा नोऽस्माकं वरदया सत्त्वेन तनुवा

॥ २०॥ यस्तां विविक्तचिरतेरनुवर्तमानां नात्याद्वियत्परमभागवतप्रसंगः॥ स त्वं द्विजानुपथपुण्यरजः पुनीतः श्रीवत्सल्ह्म किमगा भगभाजन स्तम्॥ २१॥ धर्मस्य ते भगवतिस्त्रयुग त्रिभिः स्वैः पद्धिश्रराचरिमदं द्विजदेवतार्थम्॥ नूनं भृतं तदिभिघाति रजस्तमश्र सत्त्वेन नो वरदया तनुवा निरस्य॥ २२॥ न त्वं द्विजोत्तमकुलं यदिहात्मगोपं गोप्ता चृषः स्वर्हणेन सस्तृनतेन ॥ तह्येंव नंच्यित शिवस्तव देव पंथा लोकोऽग्रहीष्य- हषभस्य हि तत्प्रमाणम् ॥ २३॥ तत्तेऽनभीष्टमिव सत्त्वनिधेविधित्सोः ज्ञेमं जनाय निजशक्तिभरद्धृतारेः॥ नैतावता त्र्यिधपतेर्वत विश्वभर्तुस्तेजः ज्ञतं त्ववनतस्य स ते विनोदः॥ २४॥ यं वाऽनयोर्दममधीश भवान्विधत्ते वृत्तिं न वा तदनुमन्मिहं निर्व्यलीकम् ॥ अस्मासु वा य अचितो श्रियतां स दंडो येऽनागसो वयमयुंच्मिहं किल्बिषण् ॥ २५॥श्रीभगवानुवाच ॥ एतौ सुरेतरगितं प्रतिपद्य सद्यः संरंभसंभृतसमाध्यनुबद्धयोगौ॥ भृयः सकाशमुपयास्यत आशु यो वः शापो मयैव निमितस्तदवैत विष्ठाः॥ २६॥ ब्रह्मोवाच ॥ अथ ते मुनयो हृष्ट्वा नयनानंदभाजनम् ॥ वैकुंठं

तन्वा सन्तमूर्त्या तदिभिघाति तेषां पादानामभिघातकं रज्ञश्च तमञ्च निरस्य निराकृत्य द्विज्ञानां देवतानां च प्रयोजनाय नृतं शृतम् । यद्वा । हिलोपे रूपम् । निरस्येति । अस्माकं तिन्नवर्तयेत्यर्थः ॥२२॥ आत्मगोपं त्वयेव रक्षणीयं द्विज्ञोत्तमानां कुलम् । यदि ह स्फुटं त्वं न गोप्ता न रक्षिता। तृन्प्रत्ययांतत्वान्न पृष्ठीप्रयोगः । वृषः श्रेष्ठः । हे देव ! पंथा वेदमार्गो नंच्यित नाशं यास्यित। ऋष-भस्य श्रेष्ठस्य हि यस्मात्तद्वर्हणमस्तृतं चागृहीव्यत् । तद्वक्तं गीतासु । यद्यदाचरित श्रेष्ठस्तत्तद्वेतरो जनः ॥ स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तद्वुवर्तत इति ॥२३॥ नश्यत्विति चेत्तप्राहुः । तद्वेद-मार्गनाश्चनम् । इवेति लोकोक्तिः । सन्वनिधित्त्वाज्ञनाय चेमं शं विधातुमिन्छोरत एव निजशक्तिभी राजादिभिरुत्पादितधर्मप्रतिपक्षस्य अतस्तव ब्रह्मकुलेऽवनितर्धक्तेव । ननु महतोऽन्येष्ववनितस्तेजो-हानिकरी तत्राहुः । एतावता तु धर्मत्राणप्रयोजनेनावनतस्य नमनं कृतवतस्तव तेजः प्रभावो न क्षतं न चीणम् ।यतः स नमनादिस्ते विनोदः ॥२४॥ शापाग्रहं परित्यज्य विज्ञापयंति। यंवाऽन्यं दंडं विधास्यित भवान्वृत्ति तु अधिकजीविकां वा तत्सर्वमनुमन्यामहे । ये वयं निरपराधावेतौ किन्विपेण शापेनायुंच्मिह योजितवंतः ॥२५॥ मत्कारितत्वाच्छापस्य युष्माकंनापराध इत्याश्वासय-

ही श्रीधरी

- 0 C

न्नाह । एतौ सद्य एवासुरयोनि प्राप्य भृयोऽप्याशु मत्समीपमागमिष्यतः।संरंभेण क्रोधावेशेन संबद्धो यःसमाधिरेकाग्रता तेनासुबद्धो दढ़ीकृतो योगो ययोः। हे विष्रा ! यो वः शापो युष्मत्कृतः शापस्तदिति स मयैव निर्मितो निर्मित इत्यवैत जानीत ॥ २६ ॥ नेत्रोत्सवजनकं विकुंठं हिं तिन्नवासं च वैकुंठलोकम् । स्वयंप्रकाशं प्रकाशांतरानपेत्तम् । सत्त्वपरिणामत्वात् ॥ २७ ॥ अनु-मान्यानुज्ञाप्य परिक्रम्य प्रदक्षिणीकृत्य वैष्णवीं श्रियं वैकुंठे विणिताम् ॥ २८ ॥ ममैव तु मतं संमतम् । इदमत्र तत्त्वम् । यद्यपि सनकादीनां कोधो न भवति । न च भगवत्पापदयोत्रीक्षणप्राति-कून्यं नच भगवतः स्वभक्तोपेचा नच वैकुंठगतानां पुनर्जन्म तथापि भगवतः सिसुक्षादिवत्कदाचिद्ययुत्सा समजिन । तदाऽन्येपामन्पवलत्वातस्वपार्षदानां तुन्यवलत्वेऽपि प्रातिपच्यानुपपत्तरेतावेव ब्राह्मणनिवारणे प्रवर्त्य तेषु च क्रोधमुद्दीप्य तच्छापच्याजेन प्रतिपक्षी विधाय युद्धकीतुकं संपादनीयमिति भगवतैव व्यवसितमतः सर्वं संगच्छते । तदिदमुक्तं शापो मयैव निर्मित इति माभैष्टमिति तद्धिष्ठानं विकुंठं च स्वयंत्रभम् ॥ २७ ॥ भगवंतं परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमान्य च ॥ प्रतिजग्मुः प्रमुदिताः शंसंतो वैष्णवीं श्रियम् ॥ २८ ॥ भग-वाननुगावाह यातं माभैष्टमस्तु राम् ॥ ब्रह्मतेजः समर्थोऽपि हंतुं नेच्छे मतं तु मे ॥ २९ ॥ एतत्पुरैव निर्दिष्टं रमया क्रुद्धया यदा ॥ पुराऽपवारिता द्वारि विशंती मय्युपारते ॥ ३० ॥ मिय संरंभयोगेन निस्तीर्य बहाहेलनम् ॥ प्रत्येष्यतं निकाशं मे कालेनाल्पीयसा पुनः ॥ ३१ ॥ द्वाःस्थावादिश्य भगवान्विमानश्रेणिभूषणम् ॥ सर्वातिशयया लद्म्या जुष्टं स्वं धिष्ण्यमाविशत् ॥ ३२ ॥ तौ तु गीर्वाणऋषभौ दुस्तराद्धरिलोकतः ॥ इतिश्रियौ ब्रह्मशापादभूतां विगतम्मयो ॥ ३३ ॥ तदा विकुंठिधिषणात्तयोर्निपतमानयोः ॥ हाहाकारो महानासीद्रिमानाग्येषु पुत्रकाः ॥ ३४ ॥ तावेव ह्यधुना प्राप्तौ पार्षदप्रवरौ हरेः ॥ दितेर्जठरनिर्विष्टं काश्यपं तेज उल्बणम् ॥ ३५ ॥ तयोरसुरयोरच तेजसा यमयोर्हि वा ॥ आक्षिप्तं तेज एतर्हि भगवांस्त-द्विधित्सिति ॥ ३६ ॥ विश्वस्य ह्यः स्थितिलयोद्भवहेतुराद्यो योगेश्वरैरिप दुरत्यययोगमायः ॥ चेमं विधास्यति स नो भगवांस्त्र्यधीशस्तत्रास्मदीय-विसृशेन कियानिहार्थः ॥ ३७ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कंधे षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ निशम्यात्मभुवा गीतं कारणं शंकयोज्झिताः ॥ ततः सर्वे न्यवर्तंत त्रिदिवाय दिवौकसः ॥ १ ॥ दितिस्तु भर्तुरादेशादपत्यपरिशंकिनी ॥ पूर्णे वर्षशते साध्वी पुत्रौ प्रमुषुवे यमौ ॥ २ ॥ उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुर्जायमानयोः ॥ दिवि भुन्यंतरिचे च लोकस्योरुभयावहाः ॥ ३ ॥ सहावला भुवश्रेलुर्दिशः अस्तु शमिति हंतुं नेच्छे मतं तु म इत्यादिना च ॥२९॥ यदा मिय उपारते योगनिद्रां गतवति सति द्वारि विशंती युवाभ्यां पुराष्पवारिता तदा कुद्धया रमया एतद्यद्त्राक्षणेरिदानीमुक्तं तत्पुरैव निर्दिष्टम् ॥३०॥ अत्येष्ययः निकाशं समीपम् ॥३१॥ ॥३२॥ दुस्तराद्ब्रह्मशापात् इत्लोकतः पतताविति शेषः । इत्लोकत एव इतिश्रयावभूतामिति वा विगतस्मयौ नष्टगर्वौ च ॥३३॥ विकुंठस्य घिपणात्स्थानात् । प्रुत्रका हे देवाः ॥ ३४ ॥ काश्यपं तेजो वीर्यं प्राप्तौ ॥ ३५ ॥ सहैव गर्भे प्रवृष्टौ यमौ तयोस्तेजसा वस्तेज आक्षिप्तं तिरस्कृतम् । न चात्र प्रतिविधिः शक्यः । यत एतर्हींदानीं भगवानेव तदेवं विधातुमिच्छति ॥ ३६ ॥ तथापि कोऽप्युपायो विचार्यतामिति चेत्तत्राह । विश्वस्येति । त्रयाणां गुणानामीशः स एव सत्त्वोत्कर्षकाले नः चेमं विधास्यति विसृशेन विमर्शनेन ॥ ३७ ॥ इति श्रीमद्भाव टीव पोडशोऽध्यायः ॥१६॥ ततः सप्तदशे जन्म तयोलींकमयंकरम् ॥ हिरण्याक्षप्रभावश्य वर्ण्यते दिग्जयेऽद्भुतः ॥ १ ॥ द्वेमं विधास्यतीति ब्रह्मवचनानंतरं

॥३०॥

शंकया त्यक्ताः ॥ १ ॥ भर्तुरादेशात् । लोकान्सपालांख्रींश्रंडि ग्रुहराक्रंदयिष्यत इति वाक्यात् । स्वापत्याभ्यां परिशंकिनी देवोपद्रवं शंकमाना ॥ २ ॥ तत्र तदा निपेतुरुद्वभूवुः उरुमयमासम-न्ताद्वहंतीति ॥ ३ ॥ अचलैः सहिता भ्रवः प्रदेशाः केतवश्रोदयं चक्रुरिति शेषः ॥४॥ फ्रत्कारानिति तीत्रवायुशब्दानुकरणम् । नगपतीन्महाद्वक्षान् वात्या एवानीकं यस्य रज एव ध्वजो यस्य ॥ ५ ॥ उच्चैईसंत्य इव तिहतो येषु तेषामंबुदानां घटया समृहेन नष्टो भागणः सूर्यादिष्रभासमूहो यस्मिन् । पदं स्थानं न व्यादृश्यते स्म ईपदिष नादृश्यत ॥६॥ वाधिः समुद्रो विमना इव उद्गता ऊर्मयो यस्मात् चुभिता उदरस्था मकरादयो यस्मिन् उदपानैर्वापीक्रपादिभिः सहिताः शुक्काणि पंकजानि यासु ॥७॥ परिचयः परिवेषाः सराह्वो राहुग्रस्तयोः निर्घाता निरभ्रगाजितानि रथनिर्हादतुल्या ध्वनयः विवरेभ्यो गिरिगुहाभ्यः ॥८॥ सुगालानामुळ्कानां च टंकारैध्वीनिभिः सह शिवाः सुगाल्यः ॥९॥ ग्रामसिंहाः श्वानः ॥ १० ॥ कर्करौस्तीच्णैः । हे क्षत्तः ! खार्कारो सर्वाः प्रजञ्बलुः ॥ सोल्काश्वारानयः पेतुः केतवश्वार्तिहेतवः ॥ ४ ॥ ववौ वायुः सुदुःस्पर्शः फुत्कारानीरयन्मुहुः ॥ उन्मूलयन्नगपतीन्वात्या-्रनीको रजोध्वजः ॥ ५॥ उद्धसत्ति डिदंभोदघटया नष्टभागणे ॥ व्योग्नि प्रविष्टतमसा न स्म व्यादृश्यते पदम् ॥ ६ ॥ चुकोश विमना वार्द्धि-रुद्रिः चुभितोदरः ॥ सोदपाश्च सरितश्चचुभुः शुष्कपंकजाः ॥ ७ ॥ मुहुः परिधयोऽभूवन्सराह्वोः शशिसूर्ययोः ॥ निर्घाता स्थनिर्हादा विव-रेभ्यः प्रजित्तरे ॥ ८ ॥ अंतर्गामेषु मुखतो वमंत्यो विह्नमुल्वणम् ॥ सृगालोलूकटंकारैः प्रणेदुरिशवं शिवाः ॥ ९ ॥ संगीतवद्रोदनवदुन्नमय्य शिरोधराम् ॥ व्यमुंचिवविधा वाचो ग्रामसिंहास्ततस्ततः ॥ १० ॥ खराश्च कर्कशैः क्षत्तः खुरैर्प्वतो धरातलम् ॥ खार्काररभसा मत्ताः पर्यधाव-न्वरूथशः ॥ ११ ॥ रुदंतो रासभत्रस्ता नीडादुदपतन्खगाः ॥ घोषेऽरण्ये च पशवः शकुन्मूत्रमकुर्वत ॥ १२ ॥ गावोऽत्रसन्नसृग्दोहास्तोयदाः पूयवर्षिणः ॥ व्यरुदन्देवर्लिगानि द्रुमाः पेतुर्विनाऽनिलम् ॥ १३ ॥ यहान्पुण्यतमानन्ये भगणांश्चापि दीपिताः ॥ अतिचेरुर्वकगत्या युयुधुश्च परस्परम् ॥ १४ ॥ दृष्टा अन्यांश्च महोत्पातानतत्तत्त्वविदः प्रजाः ॥ ब्रह्मपुत्रानृते भीता मेनिरे विश्वसंस्रवम् ॥ १५ ॥ तावादिदैत्यौ सहसा व्यज्य-मानात्मपौरुषौ ॥ ववृधाते असमारेण कायेनाद्रिपती इव ॥ १६ ॥ दिविस्पृशौ हेमिकरीटकोटिमिर्निरुद्धकाष्ठौ स्फुरदंगदाभुजौ ॥ गां कंपयंतौ चरणैः पदे पदे कट्या सुकांच्या उर्कमतीत्य तस्थतुः ॥१७॥ प्रजापतिनीम तयोरकार्षीद्यः प्रावस्वदेहाद्यमयोरजायत ॥ तं वै हिरण्यकशिषुं विदुः प्रजा गर्दभजातिशब्दस्तिसम् रभसः संभ्रमो येपाम् । वरूथशः संघशः॥११॥रासभशब्दत्रस्ताः सर्वतः क्रोशंतः॥१२॥ गावोऽत्रसम् त्रस्ताः असुरदोहाश्च वभूतुः। देवलिंगानि व्यरुद्न्। प्रतिमाना-मश्रुसाव आसीदित्यर्थः ॥१३॥ पुण्यतमान्गुरुबुधादीनमगणान् बहूनि नक्षत्राणि चान्ये क्र्यत्रहा मंगलादयोऽतिचेरुरतिक्रम्य जम्मुर्वक्रगत्या प्रत्याद्वत्य युयुधुरुच ॥१४॥ त्रह्मापुत्रानृते विना तेपां स्वशापादिज्ञानात् ॥ १५ ॥ व्यज्यमानमात्मपौरुपं पूर्वसिद्धं स्वपौरुपं ययोः ॥१६॥ निरुद्धा व्याप्ताः काष्ठा दिशो याभ्याम् । स्फुरंत्यंगदानि येषु ते भुजा ययोः । अंगदेति टावंतत्वमार्पम् । शोभना कांची यस्यां तया कट्या ॥१७॥ यमयोर्मध्ये यः स्वदेहात्त्रथममजायत तं यथा हिरण्यकशिषुं विदुः । सा दितिः प्रथमं यमस्त तं हिरण्याक्षं यथा विदुस्तथा नाम कृतवानित्यर्थः । अयं भावः । यदा हि गर्भाधानसमये योनिपुष्पं विशेद्धीर्यं द्विधा विभक्तमादिपञ्चाद्भावेन प्रविशति तदा यमौ भवतस्तयोश्च पितृतः प्रवेशक्रमविपर्ययेण मातृतः प्रस्तिः।यदा विशेद्द्विधाभृतं बीजं

श्रीधरी

अ०१७

।।२०॥

पुष्पं परिक्षरत् ॥ द्वौ तदा भवतो गर्भौ स्तिर्वेशविपर्ययात् ॥ इति पिंडसिद्धिस्मरणात् । अतः स्वदेहात्पूर्वं यो जातस्तस्य हिरण्यकशिपुरिति दितिः प्रथमं यमस्त तस्य हिरण्याक्ष इति नाम कृत-वानिति ॥ १८ ॥ दोम्यांग्रुद्धतो ब्रह्मवरेणाकुतोमृत्युः ॥ १९ ॥ रणं युद्धम् ॥ २० ॥ दुःसहो जवो वेगो यस्य रणन्तौ काञ्चनमयौ नूपरौ यस्य असे न्यस्ता महती गदा येन ॥ २१ ॥ मनसा शौर्येण वीर्येण वलेन वरेण चोहिसक्तं गर्वितम् । असुण्यं निरंकुशम् । निलिल्यिरे लीना वभूयुः ॥ २२ ॥ स्वेन महसा तेजसा तिरोहितान्स दृष्टा ज्ञात्वा क्षीवान्मत्तानपत्रयन्सन् । क्लीवानिति पाठे पौरुपहीनान् ॥ २३ ॥ २४ ॥ सन्ना अवसन्ना धीर्येपाम् । वर्चसा तेजसा प्रधर्षिता अभिभृताः सन्तः ॥ २५ ॥ महोर्मीनभिजव्ने । मौर्व्या मारयतीति मौर्वं कार्ष्णायसं तन्मय्या । यदा । यं तं हिरण्याक्षमसूत साम्रतः ॥ १८ ॥ चक्रे हिरण्यकशिपुदोंभ्यां ब्रह्मवरेण च ॥ वशे सपालाँ ह्योकाँ स्त्रीनकृतोमृत्युरुद्धतः ॥ १९ ॥ हिरण्या-क्षोऽनुजस्तस्य प्रियः प्रीतिकृदन्वहम् ॥ गदापाणिर्दिवं यातो युयुत्पुर्मृगयन् रणम् ॥ २०॥ तं वीच्य दुःसहजवं रणत्कांचननूपुरम् ॥ वैजयं-त्या स्रजा जुष्टमंसन्यस्तमहागदम् ॥ २१॥ मनोवीर्यवरोत्सिक्तमसृण्यमकुतोभयम् ॥ भीता निलिल्यिरे देवास्ताच्यत्रस्ता इवाहयः ॥ २२ ॥ स वै तिरोहितान्दृष्ट्वा महसा स्वेन दैत्यराट् ॥ सेन्द्रान्देवगणान्क्षीवानपश्यन्व्यनदृदृभृशम् ॥ २३ ॥ ततो निवृत्तः क्रीडिष्यन्गंभीरं भीमनिःस्वनम् ॥ विजगाहे महासत्त्वो वार्धि मत्त इव द्विपः ॥ २४ ॥ तस्मिन्प्रविष्टे वरुणस्य सैनिका यादोगणाः सन्निधयः ससाध्वसाः ॥ अहन्यमाना अपि तस्य वर्चसा प्रथिता दूरतरं प्रदुदृदुः ॥ २५ ॥ स वर्षपूगानुदधौ महाबलश्चरन्महोर्मीञ्छ्यसनेरितान्मुहुः ॥ मौर्व्याऽभिजन्ने गदया विभावरीमासेदिवांस्तात पुरी प्रचेतसः ॥ २६ ॥ तत्रोपलभ्यासुरलोकपालकं यादोगणानामृषभं प्रचेतसम् ॥ स्मयन्प्रलच्धुं प्रणिपत्य नीचवज्जगाद मे देह्यधिराज संयुगम् ॥२७॥ त्वं लोकपालाधिपतिर्बृहच्छवा वीर्यापहो दुर्मदवीरमानिनाम् ॥ विजित्य लोकेऽखिलदैतयदानवान्यद्राजसूयेन पुराज्यजत्त्रभो ॥ २८ ॥ स एवमुत्सिक्तमदेन विद्धिषा दृढं प्रलब्धो भगवानपांपतिः ॥ रोषं समुत्थं शमयन्स्वया धिया व्यवोचदंगोपशमं गता वयम् ॥ २९ ॥ पश्यामि नान्यं पुरुपात्पुरातना्द्यः संयुग् त्वां रणूमार्गकोविदम् ॥ आराध्यिष्यत्यसुर्षभे हि तं मनिस्वनो यं गृणते भवादृशाः ॥ ३० ॥ तं वीरमारादभिषद्य विस्मय शियष्यसे वीरशये श्वभिर्वृतः ॥ यस्त्वद्विधानामसतां प्रशांतये रूपाणि धत्ते सदनुत्रहेच्छया ॥३१ ॥ इति श्रीमद्भाग्वते महापुराणे तृतीयस्कंधे हिरण्याचिदिग्विजये सप्तदृशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ तदेवमाकण्यं जलेशभाषितं महामनास्त-द्विगणय्य दुर्मदः ॥ हरेर्विदित्वा गतिमंग नारदाद्रसातलं निर्विविशे त्वरान्वितः ॥ १ ॥ ददर्श तत्रामिजितं धराधरं प्रोन्नीयमानाविनम्य-मुवां नाम तृणविश्वेषः तन्मयरज्ज्वा दृढनिषद्धयेर्पर्थः । विभावरीसंज्ञाम् । आसेदिवान् प्राप्तः ॥ २६ ॥ असुराणां लोकः पातालं तत्पालकम् । प्रलब्धुमुपहसितुं प्रणिपत्य ॥ २७ ॥ यद्यस्माद्रा-जम्रयेन मवानयजत् ॥ २८ ॥ उपशमं युद्धादिकौतुकादुपरमम् ॥२९॥ युद्धमार्गनिपुणं त्वां यस्तोपिष्यित तिमिहि गच्छ । गृणते स्तुवन्ति ॥३०॥ आराच्छात्रम् । विस्मयो नष्टवर्गः वीरशये रणाङ्गणं रूपाणि वराहाद्यवतारान् ॥३१॥ इति श्री० त् टी० सप्तद्शो० ॥ १७ ॥ अष्टादशे हिरण्याक्षधरोद्धर्तवराहयोः ॥ निविशेषं महायुद्धं देवक्षोमि निरूप्यते ॥ १ ॥ प्रतियोद्धारं श्रुत्वा

113811

महामनाः शियष्यस इति यहुक्तं तिद्विगण्य्यागणियत्वा यतो दुर्मदः ॥१॥ अभितो जयतीत्यिमिजित्तं श्रीहरिम् । प्रक्षेणोर्ध्वं नीयमाना अवनिर्येन अग्रदंष्ट्रया दंष्ट्राग्रेण स्वरुचे हिरण्याक्षतेजां-स्यरुणिश्रया युक्तं यत्तेनाच्या नेत्रेण मुण्णन्तं तिरस्कुर्वतम् । अहो चित्रं वनगोचरो मृगो वारिचरो वराहः ॥२॥ एह्यागच्छ रसौकसां पातालवासिनां नोऽस्माकं समिति अन्यथा पातालावत-रणमस्या न चटत इति भावः । हिरण्याचेणाधिचेपार्थं प्रयुक्ताऽिष भारती वस्तुतो भगवन्तं स्तौति। तथा हि । वनगोचरो जले शयानः श्रीनारायणः सएव योगिभिर्मृग्यते दुष्टान्वा हंतुं मृगयत इति मृगः । अज्ञः नास्ति ज्ञोऽपस्मात्सवज्ञेत्वर्थः । सुराअधमा यस्मात् हे सुरोत्तम ! ममेक्षमाणस्यािष सतो मामनाहत्यािष त्वमनया सह वर्तमानो नोऽस्मदीयं स्वस्ति समस्तं मङ्गलं राज्यं यास्यसि प्राप्ति । नात्र सन्देहस्तथाप्यस्मत्कृपया विम्रंचेत्यर्थः । आसािदता लीलया स्वीकृता स्वकराकृतिर्येन ॥३॥ अभवाय नाशाय भृतः प्रष्टः वस्तुतस्तु मोक्षाय भृतो धृत आश्रित इत्यर्थः । यो भवान्परोचेण चौर्येण जयतीित तथा। वस्तुतस्तु द्रत एव स्थित्वा जयतीित संस्थाप्य हत्वा वस्तुतस्तु योगमायास्त्रपमचित्र्यं वलं यस्य विम्रवान्याययतीित तथा। प्रा पूर्तीविति धातुः । सहदां श्रुचः संसारदुःखानि मृजे नाशयािम । यतस्त्वं समित्वं मोचयसीित भावः॥॥॥असमद्भुजन

द्रंष्ट्रया ॥ मुष्णंतमच्णा स्वरुचोऽरुणिश्रया जहास चाहो वनगोचरो सृगः॥ २ ॥ आहैनमेह्यज्ञ महीं विमुंच नो रसोकसां विश्वसृज्ञेयमिता ॥ न स्वस्ति यास्यस्यनया ममेचतः सुराधमासादितस्कराकृते ॥ ३ ॥ त्वं नः सपत्नैरभवाय कि भृतो यो मायया हंत्यसुरान्परोक्षजित् ॥ त्वां योगमायावलमल्पपोरुषं संस्थाप्य मृह प्रमृजे सुहच्छुचः ॥ ४ ॥ त्विय संस्थिते गदया शीर्णशीर्षण्यस्मद्भुजच्युत्तया ये च तुभ्यम् ॥ बिलं हरंत्यृपयो ये च देवाः स्वयं सर्वे न भविष्यंत्यम्लाः ॥५ ॥ स तुद्यमानोऽरिदुरुक्ततोयरैर्दृष्ट्राग्रगां गामुपलच्य भीतास् ॥ तोदं मृषित्ररगादं मृष्याद्याद्याद्वाहतः सकरेणुर्यथेमः ॥ ६ ॥ तं निःसरंतं सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशो द्विरदं यथा झषः ॥ करालदंष्ट्राऽशनिनिःस्वनोऽन्नवीद्वतिहयां किंत्वसतां विगहितस्य ॥ ७ ॥ स गामुदस्तात्सलिलस्य गोचरे विन्यस्य तस्यामद्धात्स्वसत्त्वम् ॥ अभिष्टुतो विश्वसृजा प्रसूनैरापूर्यमाणो विद्युधैः

च्युतयापि गदयाऽशीर्णं शीर्षं यस्य तथाभ्ते त्विय सुखं स्थित सित ये तुभ्यमधुना विलं द्वरंति नवीना भक्ता ये च पूर्वे भक्ता ऋष्यो देवाश्व ते सर्वे स्वयमेवोद्यमं विनेवामूला न भविष्यंति। किंतु दृढम्ला एव भविष्यन्तीत्यर्थः॥५॥ सहरिररेर्दुक्तान्येव तोमराः शक्षविश्वेपास्तैस्तुद्यमाना व्यथ्यमानो दंष्ट्राग्रगतां पृथ्वीं भीतामालच्य तोदं दुक्कच्यथां मृषन्सहमान एव निर्मतः करेणुईस्तिनी वस्तुतस्त्विरिद्वक्ततोमरैर्निमित्तभृतैस्तुद्यमानः यथाश्रुतार्थग्राहिणां ब्रह्मादीनां व्यथां दृष्ट्वाऽनुकम्पया पीड्यमान इत्यर्थः। तोदं मृपचित्यस्याष्ययमेवार्थः॥६॥ सिललाचिर्मच्छन्तमनुगतः सन् हिरण्यवत्किपिशाः केशा यस्य दैत्यस्य । झपो मकरः करालास्तुङ्गा दंष्ट्रा यस्य अश्वानिविद्यास्य । निर्लङ्जानामसतां किं विगिर्दितमस्ति निद्यास्याभावात्पलायनमपि नायुक्तिमित्यर्थः। वस्तुतस्तु गतिह्यः प्राप्ताहियः स संतो येभ्यस्तेषां कृपाल्वां कि विगिर्दितं न किञ्चित् । अतः कृपालुत्वादंष्ट्राश्वितभृरक्षणार्थं किञ्चित्पलायनमपि न निद्तितिमत्पर्थः। यद्वा । लोकोपकाराय भुवसद्भतोऽनुद्रवणमनुचितं यन्वानो दैत्य आत्मानमेवाधिचिपति। गतिह्यां स्वार्थेकपराणामसतामस्याकं किं विगिर्दितगणनास्त्यपि तु नास्त्येव। धिगस्मानित्यत्रवीदित्यर्थः॥७॥ भगवान्विश्वसृजाऽभिष्दुतो विद्यधेश्व प्रस्नौरापूर्यमाणः। पाठांतरे विश्वसृजां प्रस्तैविवुधैरिपिन्दुत इति सलिलस्यादेस्तदुपि व्यवहारगोचरे देशे गां पृथ्वीं यस्य तस्यां स्वसन्यमाधारशक्ति निहितवान् । अरेस्तस्य

श्रीधरी

अ०१८

पद्मयत एव ॥८॥ परा पराक् पृष्ठतोऽज्ञुपक्तं लग्नम् । तपनीयोपकर्ण् सुवर्णाभरणम् । कांचनमयश्चित्रो दंशः कवचं यस्य तं दैत्यम् । प्रचंडमन्युत्वमधित्रेपादिकं चानुकरणमात्रं दैत्यवाक्यभीतानां देवानां भयनिष्टत्तये वस्तुतस्तेन तथाऽनुक्तत्वेन कोपादिहेत्वभावात् ॥९॥ ग्रामसिंहान् शुनः प्रतिमुक्तस्य बद्धस्य विकत्थनं श्लावाम् ॥१०॥ न्यासहरा निच्चेपहराः द्राविताः पलायनं कारिताः अथाप्यसमर्था अपि तिष्ठामः । तित्कम् । यतः स्थेयं स्थातव्यमेवास्माभिः तित्किमित्यत आह । क्व यामः गंतव्यदेशाभावात् ॥११॥ पद्रथानां पदातीनां ये युथपास्तेपामिधपः मुख्य इत्यर्थः । अस्वस्तये पराभवार्थमाशु घटस्व यतस्व । अन्हो निर्वितर्कः यो नातिषिपतिं न पूर्यति पालयति वा असावसम्यः सभायामनर्हः ॥१२॥ सोऽधिक्षिप्तः सत्यं वयमिति श्लोकेन रुपा प्रलब्ध उप-इसितथ एते वयमिति द्वाभ्याम् । क्रीडां कार्यमाणोऽहिराण्महासर्प इव ॥१३॥ मन्युना प्रचलितानि ज्ञुभितानींद्रियाणि यस्य ॥१४॥ अंतकं मृत्युम् ॥१५॥१६॥ हे सौम्य विदुर! तां गदा-पश्यतो ३रेः ॥ ८ ॥ परानुषक्तं तपनीयोपकल्पं महागदं कांचनित्रदंशस् ॥ मर्माण्यभीच्णं प्रतुदंतं दुरुक्तैः प्रचंडमन्युः प्रहसंस्तं बभाषे ॥ ९ ॥ श्रीभगवानुवाच ।। सत्यं वयं भो वनगोचरा मृगा युष्मद्विधानमृगये श्रामसिंहान् ।। न मृत्युपाशैः प्रतिमुक्तस्य वीरा विकत्थनं तव गृह्णन्त्यभद्र ।। १० ।। एते वयं न्यासहरा रसौकसां गतिहयो गदया द्रावितास्ते ।। तिष्ठामहेऽथापि कथंचिदाजौ स्थेयं क यामो बिलनोत्पाद्य वैरम् ॥ ११ ॥ त्वं पद्रथानां किल यूथपाधिपो घटस्व नो अस्वस्तय आश्वनूहः ॥ संस्थाप्य चास्मान्त्रमृजाश्च स्वकानां यः स्वां प्रतिज्ञां नातिपिपत्र्यसभ्यः ॥ १२ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ सोऽधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्च रुपा भृशम् ॥ आजहारोल्वणं कोधं कीड्यमानोऽहिराडिव ॥ १३ ॥ सृजन्नमर्पितः श्वासान्मन्यु-प्रचितिन्द्रियः ॥ आसाद्य तरसा दैत्यो गदया अयहनद्धरिष् ॥ १४ ॥ अगवांस्तु गदावेगं विसुष्टं रिपुणोरिस ॥ अवंचयत्तिरश्चीनो योगारूढ इवांतकम् ॥ १५ ॥ पुनर्गदां स्वामादाय भामयंतमभीच्णशः ॥ अभ्यधावद्धरिः कृद्धः संरंभाइष्टदच्छदम् ॥ १६ ॥ ततश्च गदयारातिं दिचणस्यां भुवि प्रभुः ॥ आजन्ने स तु तां सौम्य गदया कोविदो ऽहनत् ॥१७॥ एवं गदाभ्यां गुर्वीभ्यां हर्यक्षो हरिरेव च ॥ जिगीषया सुसंरव्धावन्योन्यमिन-ज्ञतः ॥ १८ ॥ तयोः स्पृधोस्तिग्मगदाहतांगयोः क्षतास्रवत्राणविवृद्धमन्वयोः ॥ विचित्रमार्गाश्रस्तोर्जिगीषया व्यभादिलायामिव शुष्मिणो-र्मुधः ॥ १९ ॥ दैत्यस्य यज्ञावयवस्य मायागृहीतवाराहतनोर्महात्मनः ॥ कौरव्य मह्यां द्विषतोर्विमर्दनं दिद्दन्तुरागाद्दषिभिर्वृतः स्वराट् ॥ २० ॥ आसन्नशौंडीरमपेतसाध्वसं कृतप्रतीकारमहार्यविक्रमम् ॥ विलच्य दैत्यं भगवान्सहस्रणीर्जगाद नारायणमादिस्करम् ॥ २१ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ एप मश्राप्तामेवाहनत् ॥१७॥ हर्यचो हिरण्याक्षः ॥१८॥ स्प्रधोः स्पर्धमानयोः तिग्माभ्यां गदाभ्यामाहतान्यंगानि ययोः क्षतादास्रवतीति क्षतास्रवं रुधिरं तस्य घाणमवघाणं तेन विश्वद्धो मन्युर्ययोः विचित्रान्मार्गानगदायुद्धभ्रमणभेदान् इला गौस्तस्यां निमित्तभूतायां शुष्मिणोमत्तयोर्प्ट्रप्रमयोः। प्रस्तुतेऽपि इला पृथ्वी तदर्थम्। वृपभौ हि खलु बहूनि दिनानि संप्रथितोत्तुङ्गशृङ्गसंघर्षविदीर्णागगल-द्विधरी परस्परोपमर्दन्यग्रोग्रसंरंभी चमत्कारितगजयूथपी युध्यमानी तिष्ठत इति प्रसिद्धम् ॥१९॥ यज्ञा एवावयवा यस्य तस्य च मह्यां महीनिमित्तं द्विपतोः एवंविधं विमर्दनं युद्धं दिदृ स्वराट् ब्रह्मा तत्रागात् ॥२०॥ आगत्य च नारायणमाह । कि कृत्वा दैत्यं विलच्य । कथंभूतम् । आसन्नं प्राप्तं शौर्यं मदो वा येन अपेतं साध्वसं यस्मात् कृतः प्रतीकारो येन अहायोऽप्रती-

कार्यो विक्रमो यस्य सहस्रणीः सहस्राणामृपिसहस्राणां नेता ।।२१।। हे देव ! तेंऽघिमूलं प्राप्तानां देवादीनाम् । एपोऽसुरः ।।२२।। आगस्कृद्धृथैवापराधारोपकः । तत्परिहाराय प्रवृत्तौ भयकृत् भीतं ज्ञात्वा दुष्कृद्यप्राणादिहर्त्ता अस्मत्तो राद्धो लब्धो वरो येन अन्वेषन्प्रतिरथमवलोकयन् । अप्रतिरथः प्रतिपक्षशून्यः ।।२३।। यद्यस्मादेवंभृतोऽयं तस्मादेनं माक्रीड माक्रीड या हे देव ! यथो-त्थितं ज्ञामितमाशीविषं सर्पं वालः पुच्छाकर्पणादिना क्रीडयित तद्वत् ।।२४।। स्वामासुरीम् । हे देव ! स्वां मायाम् ।अधंपापरूपम् ।।२५।। वेलामेवाह । एप इति । लोकानां छंत्रदक्षरी विनाश-करी । छंवडित्यन्ययं विनाशे वर्तते ।।२६।। अभिजिन्मध्याद्धः स एव मीहृतिको योगः सन् सुहूर्तः शुभदः कालः अगाद्गतप्रायः अतो यावनसहर्त्तशेषोऽस्ति तावदेव सुदुस्तरमेनं निस्तर जिह ।।२७।। त्वां मृत्युं त्वयैव शापानुग्रहकाले विहितं निर्मितम् । आसादितः प्राप्तः शर्मणि सुखे आधेहि स्थापय ।। २८ ।। इति श्रीमद्भागवते तृतीयस्कन्धे टीकायामष्टादशोऽष्यायः ।।१८।। ते देव देवानामंत्रिमलमपेयथाम् ।। विप्राणां मौरयेरीणां भवानामान्यसम्परम्य ।।३३।। व्यापानुग्रहमायसम्बर्धान्यसम्बर्धान्यसम्बर्धान्यसम्बर्धान्यसम्बर्धान्यसम्बर्धान्यसम्बर्धान्यसम्बर्धान्यसम्बर्धान्यसम्बर्धान्यसम्बर्धान्यसम्बर्धानसम्बर्धान्यसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धानसम्बर्धा

ते देव देवानामंत्रिमृत्तमुपेयुषाम् ॥ विप्राणां सौरभेयीणां भूतानामप्यनागसाम् ॥२२॥ आगस्क्रद्भयकृद्दुष्कृदस्मद्राद्धवरोऽसुरः ॥ अन्वेपन्नप्रतिरथो ठोकानटित कंटकः ॥ २३ ॥ मैनं मायाविनं हसं निरंकुशमसत्तमम् ॥ आक्रीड वालवहेव यथाशीविषमुत्थितम् ॥ २४ ॥ न यावदेष वधेत स्वां वेलां प्राप्य दारुणः ॥ स्वां देवमायामास्थाय तावज्ञह्यघमन्युत ॥ २५ ॥ एषा घोरतमा सन्ध्या लोकच्छंवर्करी प्रभो ॥ उपसर्पति सर्वात्मनसुराणां जयमावह ॥ २६ ॥ अधुनैषोऽभिजिन्नाम योगो मौहूर्तिको ह्यगात् ॥ शिवाय नस्त्वं सुह्दामाश्च निस्तर दुस्तरम् ॥ २७ ॥ दिष्टचा त्वां विहितं मृत्युमयमासादितः स्वयम् ॥ विक्रम्यनं मुधे हत्वा लोकानाधेहि शर्मणि ॥ २८ ॥ इति श्रीमद्धागवते तृतीये स्कन्धे हिरण्याक्षवधेऽष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ मैत्रेय उवाच ॥ अवधार्य विरिंचस्य निर्व्यलीकामृतं वचः ॥ प्रहस्य प्रेमगर्भेण तदपांगेन सोऽश्रहीत् ॥ १ ॥ ततः सपत्नं सुखतश्चरंतमकृतोभयम् ॥ जघानोत्पत्य गदया हनावसुरमक्षजः ॥ २ ॥ सा हता तेन गदया विहता भगवत्करात् ॥ विघूर्णिताऽपतद्वेजे तदद्भुतमिवाभवत् ॥ ३ ॥ स तदा लब्धतीथोंऽपि न ववाधे निरायुधम् ॥ मानयन्स मुधे धर्मं विष्वक्सेनं प्रकोपयन् ॥ १ ॥ गदायामपविद्धायां हाहाकारे विनिर्गते ॥ मानयामास तद्धमं सुनाभं चास्परद्विष्ठः ॥ ५ ॥ तं व्यश्चकः दितिपुत्राधमेन स्वपार्षद्वसुरूपेन विष्वुमानम् ॥ वित्रा वाचोऽतद्विदां खेचराणां तत्रासमासन्सित तेऽमुं जहीति ॥ ६ ॥ स तं निशाम्यात्तरथांगमप्रतो व्यवस्थितं पद्मपलाशलोचनम् ॥ विलोक्य चामर्परिरक्तिनिद्वयो

ऊनविंशे विरिचादिप्रार्थितेन महामुघे ॥ वराहेण हिरण्याक्षवधः श्वाघ्योऽनुवर्ण्यते ॥ १ ॥ निर्व्यक्षीकं च तदमृतं च पाठांतरे निष्कपटाभिप्रायं च तद्दतं च कालात्मनोऽपि मम मुहूर्तवलमुप- दिशतीति प्रहस्यापाङ्गालोकनेन स्वीकृतत्वात् ॥१॥ मुखतः अभिमुखे हनौ कपोलस्याधोभागे अच्चजो ब्रह्मणो द्राणोन्द्रयादाविर्भूतः ॥२॥ सा स्वगदया तेन हता ततो विहता विच्युता सती विघूणिता भूत्वाऽपतद्रेजे च तद्भगवत्करात्पतनम्। यद्भा। तत्पदस्यावृत्त्या रेज इत्यनेनापि संबंधः । तद्दैत्यपौरुषं रेज इति ॥३॥ लब्धतीथों लब्धावसरः। स च न बवाधे न प्राहरत्। स मानयन्व- भूवेति वाक्यभेदात्स इत्यस्यापौनरुक्त्यम् ॥ ४॥ ५॥ व्यव्यं ससंभ्रमं चक्रं यस्य विपन्जमानं विशेषेण संगं प्राष्ट्यवंतं प्रति अतिहतां तत्प्रभावमजानताम् । आसमंतादासन्तम् ॥ ६॥ स देत्यस्त-

श्रीधरी

अ०१९

मात्त्रचर्कं निशाम्य दृष्ट्वाज्यतो च्यवस्थितं च विलोक्यामर्पेण क्रोधेन परिप्छतानि क्षमितानीद्रियाणि यस्य सः आदशहृष्टवान् ॥७॥ चक्ष्म्याँ दृहन्त्रिव संचक्षाणः पृथ्यन् इवेति । वस्तुतः क्रोधा-भावमाह । हृतोऽसि ज्ञातोऽसीति वास्तवोऽर्थः ॥८॥ वातरंहसं वायुवेगाम् ॥ ९ ॥ घटस्वोद्यमं कुरु । यतस्त्वं जेतुमिच्छसि ॥१०॥११॥ हृतो मानो गर्वो यस्य ॥१२॥ ज्वलन्यो ज्वलनस्त-द्वल्लोछुपं ग्रसनच्यग्रम् । यज्ञाय विष्णुमालच्य अकार्यकरत्वे दृष्टांतः । विष्रमुद्दिश्याभिचारं कुर्वन्यथा ॥ १३ ॥ अंतःखे आकाशमध्ये चकासत्प्रकाशमानम् । उदीर्णोत्कटा दीधितिदींप्तिर्यस्य निशातनेभिना शितधारेण हरिरिद्रो यथा तार्च्यस्य पत्रमुज्झितं चिच्छेद । देवान्विनिजित्यामृतकलशं नयता गरुडेनेन्द्रप्रयुक्तवज्ञस्यामोघस्य मानं दातुं पिच्छमेकं त्यक्तं तद्यथेन्द्रश्चिच्छेद । छिन्नं च

हणा स्वदंतच्छदमादशच्छ्वसन् ॥ ७ ॥ करालदंष्ट्रश्चसुन्धां संचत्ताणो दहित्रव ॥ अभिम्नत्य स्वगदया हतोऽसीत्याहनद्धिरम् ॥ ८ ॥ पदा सन्येन तां साधो भगवान्यज्ञस्करः ॥ ठीलया मिषतः रात्रोः प्राहरद्वातरंहसम् ॥ ९ ॥ आह चायुधमाधत्स्व घटस्व त्वं जिगीषि ॥ इत्युक्तः स तदा भूयस्ताडयन्व्यनदद्भृशम् ॥ १० ॥ तां स आपततीं वीच्य भगवान्समवस्थितः ॥ जप्राह लिलया प्राप्तं गरुत्मानिव पत्रगीम् ॥ ११ ॥ स्वपौरुषे प्रतिहते हत्मानो महासुरः ॥ नैच्छद्भदां दीयमानां हिरणा विगतप्रभः ॥ १२ ॥ जप्राह त्रिशिखं शूलं ज्वलज्ज्वलनलोलुपम् ॥ यज्ञाय धृतरूपाय विप्रायाभिचरन्यथा ॥ १३ ॥ तदोजसा दैत्यमहाभटार्पितं चकास दंतः स उदीर्णदीधिति ॥ चक्रण चिच्छेद निशातनेमिना हिर्पिथा तार्च्यपत्रमुज्ज्ञितम् ॥ १४ ॥ वृक्णे स्वशूले बहुधाऽरिणा हरेः प्रत्येत विस्तीर्णमुरो विभूतिमत् ॥ प्रवृद्धरोपः स कठोरमुष्टिना नदन्प्रहृत्यांतर्रधीयताऽसुरः ॥ १५ ॥ तेनेत्थमाहतः क्षचर्भगवानादिसूकरः ॥ नाकम्पत मनाक् कापि स्रजाहत इव द्विपः ॥ १६ ॥ अथोरुधा सृजन्मायां योगमायेश्वरे हरो ॥ यां विलोक्य प्रजास्नस्ता मेनिरेऽस्योपस्यमम् ॥ १७ ॥ प्रवृव्वायवश्चंडास्तमः पासवमेरयन् ॥ दिग्यो निपेतुर्यावाणः चेपणैः प्रहिता इव ॥ १८ ॥ द्योर्ग्यमायो निपेतुर्यावाणः चेपणैः प्रहिता इव ॥ १८ ॥ द्योर्ग्यमासी यातुर्थान्यः श्र्लिन्यो मुक्तमूर्थजाः ॥ २० ॥ बहुभिर्यच्चरक्षोभिः पत्यश्वरथक्षंजरैः ॥ आततायिभिरुत्सृष्टा हिंसा वाचोऽतिवेशसाः ॥ २१ ॥ प्रादुष्कृतानां मायानामासुरीणां विनाशयत् ॥ सुदर्शनास्चं भगवान् प्रायुक्त दियतं त्रिपात् ॥ २२ ॥ तदा दितेः

तद्यथा से प्रचकाशे तद्धत्प्रकाशमानमित्यभिसंधिः ॥१४॥ अराः संत्यस्येत्यरिचक्रं तेन बहुधा षृक्षो छित्रे सित प्रत्येत्याभिमुखमागत्य हरेरुरो वक्षः प्रहृत्य ॥१५ ॥ मनागीषद्पि क्वाप्यंशे ॥१६॥ अस्य जगतः उपसंयमं प्रलयम् ॥१७॥ पांसुकृतं तमक्च प्रेरितवंतः चेपणैर्यत्रैः ॥ १८ ॥ नष्टो भगणो नक्षत्रसमृहो यस्याम्।अनेन दैत्यबलातिरेकाद्बद्धाद्वाद्विद्धहूर्तातिक्रमो गम्यते। अहि नक्षत्राणामसंभवात् ॥१९॥ नानाआयुधानि मुंचंतीति तथा यातुधान्यक्च प्रत्यदृक्ष्यन्त ॥२०॥ हिंसाव्छिधिर्मधीत्येवंभूता अतिवैद्यसा अत्युप्रा वाच उत्सृष्टा इत्यत्रैव वाक्यसमाप्तिः ॥ २१ ॥ प्रादुष्कृतानामिति प्रकटिता माया विनाश्चयत् । विनाशनमिति पाठे यथाश्रुतैव पष्टी । त्रीणि सवनानि पादा यस्य यञ्चम्तिरित्यर्थः । त्रयो अस्य पादा इति श्रुतेः ॥ २२ ॥ भर्तुरादेशं त्वत्युत्रौ

मगवान् हिन्ष्यतीत्येवंभृतम् ॥२३॥ उपगृहमानो वाह्वोरंतिनैधाय संबद्धयन् ॥२४॥ अहन् जवान त्वाष्ट्रं वृत्रम् । मरुत्पितिरिद्धः ॥२५॥ परितो अमस्गात्रं शरीरं यस्य उदस्ते बिहिनैगीते छोचने यस्य विशीर्णा वाह्वादयो यस्य नगेन्द्रो महाद्वमः छितः उन्मूछितः नभस्वता वायुना ॥२६॥ संस्थिति मृत्युम् ॥२०॥ असत आरोपितािद्धमाद्धिगशरीरान्मोक्तृमिच्छया वराहस्य पूर्वपादयो-रेव करत्वात्करेणाहिमिति पदाहत इति चाविरुद्धम् ॥२८॥२८॥ अखिलयज्ञानां तन्तवे विस्ताराय कारणायेति वा । अरुन्तुदो ममभेत्ता ॥३०॥ सादियत्वा हत्वेत्यर्थः । पुष्करिष्टरािदिभिन्नद्धा-

समभवत्सहसा हृदि वेपशुः ॥ स्मरंत्या भर्तुरादेशं स्तनाचासक् प्रसस्वे ॥ २३ ॥ विनष्टासु स्वमायासु भूतश्चावज्य केशवम् ॥ रुषोपगृहमानो अमुं दहरोऽवस्थितं बहिः ॥ २४ ॥ तं मृष्टिभिर्विनिन्नतं वज्रसारैरधोशंजः ॥ करेण कर्णमूलेऽहन्यथा त्वाष्ट्रं मरुत्पतिः ॥ २५ ॥ स आहतो विश्व-जिता ह्यवज्ञया परिभ्रमद्गात्र उदस्तलोचनः ॥ विशोर्णवाह्व विशिरोरुहो अपतद्यथा नगेन्द्रो लुलितो नभस्वता ॥ २६ ॥ चितौ रायानं तमकुंठवर्चसं करालद्रंष्टं परिदृष्टदच्छदम् ॥ अजादयो वीच्य शशंखुरागता अहो इमां को नु लभेत संस्थितिम् ॥ २७ ॥ यं योगिनो योगसमाधिना रहो ध्यायंति लिंगादसतो मुमुक्षया ॥ तस्यैष दैत्यापसदः पदा हतो मुखं प्रपश्यंस्तनुमुत्ससर्ज ह ॥ २८ ॥ एतौ तौ पार्षदावस्य शापाद्यातावसद्गतिम् ॥ पुनः कतिपयैः स्थानं प्रपत्स्येते ह जन्मभिः ॥ २९ ॥ देवा ऊचुः ॥ नमो नमस्तेऽखिलयज्ञतंतवे स्थितौ गृहीतामलसत्त्वमूर्तये ॥ दिष्टचा हतो उयं जगतामरुंतुदस्त्वत्पादभक्त्या वयमीश निर्वृताः ॥ ३० ॥ मैत्रेय उवाच ॥ एवं हिरण्याक्षमसद्यविक्रमं स सादियत्वा हिरिरादिस्त्रकरः ॥ जगाम लोकं स्वमखंडितोत्सवं समीडितः पुष्करविष्टरादिभिः ॥ ३१ ॥ मया यथा उनुक्तमवादि ते हरेः कृतावतारस्य सुमित्र चेष्टितम् ॥ यथा हिरण्याक्ष उदारविक्रमो महामुधे कीडनवित्रराकृतः ॥ ३२ ॥ सूत उवाच ॥ इति कीषारवाख्यातामाश्रुत्य भगवत्कथाम् ॥ क्षताऽऽनंदं परं लेभे महाभागवतो द्विज ॥ ३३ ॥ अन्येषां पुण्यश्लोकानामुद्दामयशसां सताम् ॥ उपश्रुत्य भवेन्मोदः श्रीवत्सांकस्य किं पुनः ॥ ३४ ॥ यो गजेन्द्रं झषप्रस्तं ध्यायंतं चरणांबुजम् ॥ कोशंतीनां करेणूनां कुच्छतो अभोचयद्द्वतम् ॥ ३५॥ तं सुखाराध्यमुज्ञिभरनन्यशरणैर्नृभिः ॥ कृतज्ञः को न सेवेत दुराराध्यमसाधुभिः ॥ ३६ ॥ यो वै हिरण्याक्षवधं महाद्भृतं विक्रीडितं कारणसूकरात्मनः ॥ शृणोति गायत्यनुमोद्ते अञ्चसा विमुच्यते ब्रह्म-वधादपि द्विजाः ॥ ३७ ॥ एतन्महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्यं पदमायुराशिषास् ॥ प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनं नारायणोऽन्ते गतिरंग शृष्व-

दिभिः संस्तुता ॥ ३१ ॥ यथाऽन्क्तं गुरूक्तिमनतिक्रम्य मयाऽवादि तव कथितम् । हे सुमित्र ! यथा येन प्रकारेण ॥ ३२ ॥ हे द्विज शौनक ॥३३॥ कथाम्रपश्रूत्य ॥३४॥ भक्तिमात्रेण पश्रू-नामपि सुलभोऽन्यथा देवानामपि दुर्लभ इति तत्कथाश्रवणे कस्यानंदो न स्यादित्याह । इति द्वाभ्याम् । झपो प्राहः क्रोशंतीनां सतीनामिति कृपालुत्वमुक्तम् । संकटादमोचयत् ॥ ३५॥३६ ॥ कारणेन पृथिच्युद्धरणादिना सुकरक्षपस्य हरेः ॥३७॥ एतद्धरेविकीडितं शृष्वतामंते श्रीनारायणो गतिर्भवति । महापुण्यं स्वर्गादिप्रदं अलं पवित्रमतिश्येन श्रोधकम् । अन्यं धनावहम् । यशस्यं श्रीधरी

अ०१९

कीर्तिकरम् । आग्रुपश्चाशिषां च पदं स्थानं परित्राणं वा प्राणानामिद्रियाणां च पदम् । अंग है विदुर ॥३८॥ इति तृतीयै टीकायामेकोनविंशोऽध्यायः ॥१९॥ विंशे वराहजनमादिव्यवधानाद-थादितः ॥ सर्गोऽनुस्मार्यते वक्तमन्वयं प्रस्तुतं मनोः ॥ १ ॥ प्रतिष्ठां स्थानम् । अध्यस्य प्राप्य सौते ! स्तस्य रोमहर्षणस्य प्रत्र ! अवरमर्वाचीनंजन्म येवां तेवामीश्वरे लीनानां मार्गाय निर्माय कानि द्वाराणि कृतवान । अर्वाचीनान्त्राणिनः कैरुपायैः सृष्टवानित्यर्थः ॥ १ ॥ विदुरमैत्रेयसंवादेनैवैतब्ज्ञास्यत इति तमेव संवादं प्रब्हुमाह । क्षचिति पश्चिमः । श्रीकृष्णसृहृत्त्वे हेतुः । य इति । दुर्योध-नादिभिरपत्यैः सहितमग्रजं धतराष्ट्रमधवान्कृतापराध इति हेतोः श्रीकृष्णोक्तमंत्रानादराद्यस्तत्याज ॥२॥ अनवरोऽन्यूनः महित्वे महिम्नि ॥३॥ कुशावर्ते गंगाद्वारे ॥४॥ यत्किमपि पृच्छतु । कि तवेति चेत्तत्राह । तयोरिति । अघटनीरघटन्यो नूनं कथाः प्रष्टुत्ताः ।। ५ ।। कीर्तन्यानि कीर्तनार्हाण्युदाराणि कर्माणि यस्य हरेः ।। ६ ।। एवमिति व्यासवाक्यम् । उप्रश्रवा रोमहर्षणपुत्रः । ताम् ॥ ३८ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कंधे हिरण्याक्षवधो नाम एकोनविंशो अध्यायः ॥ १९ ॥ शीनक उवाच ॥ महीं प्रतिष्ठामध्यस्य सौते स्वायंभुवो मनुः ॥ कान्यन्वतिष्ठदुद्वाराणि मार्गायावरजन्मनाम् ॥ १ ॥ क्षत्ता महाभागवतः कृष्णस्यैकांतिकः सुहृत् ॥ यस्तत्याजायजं कृष्णे सापत्यमघवानिति ॥ २ ॥ द्वैपायनादनवरो महित्वे तस्य देहजः ॥ सर्वात्मना श्रितः कृष्णं तत्परांश्राप्यनुत्रतः ॥ ३ ॥ किमन्वपृच्छन्मेत्रेयं विरजास्तीर्थसेवया ॥ उपगम्य कुशावर्त आसीनं तत्त्ववित्तमम् ॥ ४ ॥ तयोः संवदतोः सृत प्रवृत्ता ह्यमलाः कथाः ॥ आपो गांगा इवावघीर्हरेः पादां बुजाश्रयाः ॥ ५ ॥ ता नः कीर्तय भद्रं ते कीर्तन्योदारकर्मणः ॥ रसज्ञः को चु तृष्येत हरिलीलामृतं पिवन् ॥ ६ ॥ एवमुत्रश्रवाः पृष्ट ऋषि-भिर्नेभिषायनैः ॥ भगवत्यर्पिताध्यात्मस्तानाह श्रयतामिति ॥ ७ ॥ स्रूत उवाच ॥ हरेर्धृतकोडतनोः स्वमायया निशम्य गोरुद्धरणं रसातलात् ॥ ळीळां हिरण्याक्षमवज्ञया हतं संजातहर्षो मुनिमाह भारतः ॥ ८ ॥ विदुर उवाच ॥ प्रजापतिपतिः सृष्ट्वा प्रजासर्गे प्रजापतिम् ॥ किमारभत मे ब्रह्मन्प्रबृह्मव्यक्तमार्गवित् ॥ ९ ॥ ये मरीच्यादयो विप्रा यस्तु स्वायंभुवो मनुः ॥ ते वै ब्रह्मण आदेशात्कथमेतदभावयन् ॥ १० ॥ सद्वितीयाः किम-मुजनस्वतंत्रा उत कर्मसु ॥ आहोस्वित्संहताः सर्व इदं स्म समकल्पयन् ॥ ११ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ दैवेन दुर्वितक्येंण परेणानिमिषेण च ॥ जातक्षोभाद्भगवतो महानासीद्गुणत्रयात् ॥ १२ ॥ रजःप्रधानान्महतिस्रिलिंगो दैवचोदितात् ॥ जातः ससर्ज भूतादिर्वियदादीनि पंचशः ॥ १३ ॥ नैमिपमयनमाश्रयो येपाम् । अर्पितमध्यात्मं मनो येन ॥ ७ ॥ गोरुद्धरणं लीलां हिरण्याक्षं चावज्ञया हतं निशम्य । भारतो विदुरः ॥ ८ ॥ यस्मान्वमन्यक्तमार्गवित् । ब्रह्मणो वा विशेषणम् ॥ ९ ॥ एतज्जगत् अभावयमुत्पादयामासुः ॥ १० ॥ सद्वितीयाः सभार्याः स्वतंत्रा भार्यानपेक्षाः कर्मसु प्रजासर्गादिषु संहताः परस्परापेक्षाः । इदं जगत् ॥ ११ ॥ ब्रह्मा किमारभतेति प्रश्नस्य यक्षादीनसृष्टवानित्युत्तरं वक्तुं पूर्वोक्तां सृष्टिमनुस्मारयति । दैवेनेति सप्तिमः। मन्वादिप्रश्नानां तूत्तराध्यायमारम्योत्तरं भविष्यति दुवितक्येण दैवेन जीवाध्ष्टेन परेण प्रकृत्यिष्ठष्टात्रा महापुरुषेणा-निर्मिषेण कालेन च हेतुना भगवतो निर्विकाराज्जातश्चोमं यद्गुणत्रयं प्रधानं तस्मान्महानासीत् । तदुक्तं तंत्रे । विष्णोस्तु त्रीणि ह्पाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः ॥ प्रथमं महतः स्रष्ट्व द्वितीयं त्वंडसंस्थितम् ॥ तृतीयं सर्वभूतस्यं तानि झात्वा विग्रुच्यत इति ॥१२॥ महतो जातो भूतादिरहंकारिख्रिलिंगिश्चिगुणः रजःप्रधानादिति स्वतः सन्वप्रधानस्यापि महतोऽहंकारोत्पत्तिकालं कार्या-

भा०वृ०

गाइहा।

नुरूपं रजःप्रधानत्वं भवतीति भावः । पंचशस्तन्मात्राणि महाभूतानि ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि तत्तद्देवताश्चिति पंच पंच ससर्जेत्यर्थः ॥१३॥ भौतिकं हैममंड मैकैकशः प्रत्येकं स्रव्हमसमर्थानि संति संहत्या ससुजुः ॥१४॥ अन्ववात्सीद्धिष्ठितवान् ॥१५॥ सहस्रार्काणामिवोरुदीधितिः यस्य तत् । सर्वजीवनिकायानामोकः स्थानं पत्रम् । स्वराट् त्रज्ञा ॥१६॥ यः सिललाशये गर्भोदक-स्यातः शेते । तेन भगवताऽनुविष्टोऽधिष्ठितः सन् स स्वराट् स्वया संस्थया नामरूपादिक्रमेण ॥१७॥ छाया प्रभाप्रतियोगिनी तया अवबुद्धये त्यर्थः । यस्त्वबुद्धिकृतः प्रभोरित्युक्तत्वात् । महातम् इति महामोहस्वरूपनिर्देशमात्रविवच्या मोह इति प्रथमाप्रयोगः ॥ १८ ॥ तदेवं प्रथमोक्तां साधारणां सृष्टिमन्द्य केनचिद्धिशेषेणासाधारणां सृष्टिमाह । विससर्जेत्यादिना यावत्समाप्ति । तद्वि-सुद्धं कायं रात्रिरूपं तत एव जातानि यक्षरक्षांसि जगृहः । जुनृषोः समुद्धवो यस्यां ताम् । अत्र च याअस्य सा तन्रासीत्तामपाहत । सा तिमस्राऽभवत् इत्यादिश्रुतिरनुसंधेया ॥१९॥ उपसृष्टा

तानि चैकैकशः सष्टुमसमर्थानि भौतिकम् ॥ संहत्य दैवयोगेन हैममंडमवासूजन् ॥ १४ ॥ सोऽशियष्टाव्धिसिलिले आंडकोशो निरात्मकः ॥ साम्रं वै वर्षसाहस्त्रमन्ववात्सीत्तमीश्वरः ॥ १५ ॥ तस्य नाभरभूत्पद्मं सहस्राकींरुदीधिति ॥ सर्वजीवनिकायोको यत्र स्वयमभूत्स्वराट् ॥ १६ ॥ सोऽनुविष्टो भगवता यः शेते सिलिलाशये ॥ लोकसंस्था यथापूर्वं निर्ममे संस्थया स्वया ॥ १७ ॥ ससर्ज छाययाऽविद्यां पंकपर्वाणमम्रतः ॥ तामि-स्वमंधतामिसं तमो मोहो महातमः ॥ १८ ॥ विससर्जात्मनः कायं नाभिनंदंस्तमोमयम् ॥ जग्रहुर्यक्षरक्षांसि रात्रिं चुतृट्समुद्भवाम् ॥ १९ ॥ चुतृह्भयामुपसृष्टास्ते तं जम्धुमभिदुदुवुः ॥ सा रक्षतैनं जक्षध्वमित्युवुः चुतृडिदैताः ॥ २० ॥ देवस्तानाह संविग्नो मा मां जन्नत रक्षत् ॥ अहो मे यन्तरक्षांसि प्रजा यूयं वभूविथ ॥ २१ ॥ देवताः प्रभया या या दीव्यन्त्रमुखतोऽसृजत् ॥ ते अहार्षुदेवयंतो विसृष्टां तां प्रभामहः ॥ २२ ॥ देवोऽदेवान्जवनतः सृजितस्मितिलोलुपान् ॥ त एनां लोलुपतया मेथुनायाभिपेदिरे ॥ २३ ॥ ततो हसन्स भगवानसुरैर्निरपत्रपैः ॥ अन्वीयमानस्तरसा कुद्धो भीतः परापतत् ॥ २४ ॥ स उपव्रज्य वरदं प्रपन्नार्तिहरं हिरम् ॥ अनुव्रहाय भक्तानामनुरूपात्मदर्शनम् ॥ २५ ॥ पाहि मां परमात्मेसंते प्रेपणेनासृजं प्रजाः ॥ ता इमा यभितुं पापा उपकामंति मां प्रभो ॥ २६ ॥ त्वमेकः किल लोकानां क्रिष्टानां क्रेशनाशनः ॥ त्वमेकः

अभिभृताः जग्धुमनुं भक्षयितं यतो वयं ज्ञुनुङ्भ्यामर्दिता अत एनं पितेति कृपया मा रक्षतेत्येके अन्ते तु जन्नव्वं भक्षयतेति श्रुवंतः। जक्षभक्षहसनयोरिति घातुः ॥२०॥ देवो ब्रह्मा संविग्नो भीतः सन्मां मा जन्नत मा भक्षयत किंतु रक्षत । अहो हे यक्षरक्षांसि ! यूयं मे प्रजाः सुता वभ्विथ जाताः स्थ । एवस्रुग्रस्वभावा यन्तरान्नसा जाता इत्यर्थः । तत्र ये जक्षध्विमत्युनुस्ते यन्ता ये तु मा रक्षतेति राक्षसा इति ज्ञेयम् । एतन्च तिर्यगादितामससर्गस्याप्युपलक्षणम् ॥२१॥ प्रभया दीव्यन् घोतमानो या या देवता द्युतिमत्यः सान्त्रिन्यस्तास्ताः प्रमुखतः प्राधान्येनासृजत् । ते देवा देवता इति स्नित्वेन निर्दिष्टानामप्यर्थमात्रविवक्षया त इति पुंस्त्वेन प्रतिनिर्देशः । एवं यक्षरक्षांसीत्यत्राणि ज्ञेयम् । तेन विसृष्टां त्यक्तां प्रभामहः दिवसक्ष्यां सतीं देवयंतः क्रीडयंतोऽहार्षु र्जगृहः ॥ २२ ॥ अदेवानिति छेदः । स जघनादसुरानसृजत इति श्रुतेः । अतिलोछपानस्त्रीलंपटान् अभिपेदिरे प्राप्ताः ॥ २३ ॥ परापतदपलायत ॥ २४ ॥ मक्तेच्छानुरूपमात्मानं दर्शयतीति तथा तम्रुपन्नज्य

श्रीघरी

2T n 2 n

॥३४॥

स्त्रियं मत्वा जगृद्धः ॥ ३७ ॥ प्रहस्यातमानमात्मना जिन्नत्या कांत्या सींद्र्योण प्रहसनमात्मावन्नाणं च सींद्र्यानुभावचातुर्यविकारः ॥३८॥ ज्योत्स्नां चंद्रिकारूपाम् । एवं गंधर्वादिगणाः विश्वा-

॥ २५ ॥ पाहीति द्वाम्यां प्रार्थितवान् । यभितुं मैथुनेन धर्पयितुम् ॥ २६ ॥ लोकानां जनानाम् । तवानासन्नावनाश्रितौ पादौ यैस्तेषाम् ॥२७॥ विविक्तमसंदिग्धमध्यात्मदर्शनं परचित्तज्ञानं यस्य हरेः घोरां कामकदमलां स्वतनुं विम्रुंचेति उक्तवानिति शेषः । इत्युक्तश्र ब्रह्मा तां तनुं विम्रुमोच । सर्वत्र तनुत्यागो नाम तत्तन्मनोभावत्यागो विवक्षितः । ग्रहणं च तत्तद्भावापिति द्रष्टव्यम् ॥ २८ ॥ साङ्होरात्रयोः संधिरमबद्दिति श्रुतेः । सा तेन विसृष्टा ततुः सायंतनी संध्या वभूव। सा च कामोद्रेकवेला। असुराश्च राजसत्वात्स्त्रीलंपटा अतस्तां संध्यामेव स्नियं कन्पयित्वा ते संमोहं प्राप्ता इत्याह । तामिति त्रिभिः । नू पुराभ्यां क्वणती चरणांभोजे यस्याः मदेन विद्धले लोचने यस्याः कांचीकलापेन विलसद्दुक्लं तेन छत्रं रोधः कटितटं यस्यास्ताम् ॥२९॥ अन्योन्यमाञ्ले-पयोपमर्देन हेतुनोत्तुंगौ निरंतरौ पयोधरौ यस्याः । सुद्धिजां सुदतीम् । स्निन्धो हासो लीलाऽवलोकनं च यस्याः ॥३०॥ गहंतीं वस्रांचलेनावृण्वानाम्। नीलानामलकानां वरूथः स्तोमो विद्यते यस्याः । हे धर्म विदुर ! तां स्त्रियमुपलभ्य मत्वा ॥ ३१ ॥ संमृदानां विभावनाक्रममाह । अहो इति ॥३२॥ अभिसंभान्य सत्कृत्य विश्रंभात्प्रणयात्। कुबुद्धयस्ते तां पप्रच्छुः ॥३३॥ काऽसी-क्लेशदस्तेषामनासन्नपदां तव ॥ २७ ॥ सोऽवधार्यास्य कार्पण्यं विविक्ताध्यात्मदर्शनः ॥ विमुंचात्मतनुं घोरामित्युक्तो विमुमोच ह ॥ २८ ॥ तां कणचरणांभोजां मदविद्वललोचनाम् ॥ कांचीकलापविलसद्दुकूलच्छन्नरोधसम् ॥ २९ ॥ अन्योन्याश्लेषयोत्तं गनिरंतरपयोधराम् ॥ सुनासां सुद्विजां स्निग्धहासलीलावलोकनाम् ॥ ३० ॥ गृहंतीं त्रीडयात्मानं नीलालकवरूथिनीम् ॥ उपलभ्यासुरा धर्म सर्वे संमुमुहः स्नियम् ॥ ३१ ॥ अहो रूप-महो धैर्यमहो अस्यां नवं वयः ॥ मध्ये कामयमानानामकामेव विसर्पति ॥ ३२ ॥ वितर्कयंतो बहुधा तां संध्यां प्रमदाकृतिम् ॥ अभिसंभाव्य विश्रंभात्पर्यपृच्छन्कुमेधसः ॥ ३३ ॥ काऽसि कस्यासि रंभोरु को वार्थस्तेऽत्र भामिनि ॥ रूपद्रविणपण्येन दुर्भगात्रो विवाधसे ॥ ३४ ॥ या वा काचित्त्वमबले दिष्टचा संदर्शनं तव ।। उत्सुनोषीक्षमाणानां कंदुककीडया मनः ॥ ३५ ॥ नैकत्र ते जयित शालिनि पादपाद्मं ब्नंत्या मुहुः करतलेन पतत्पतंगम् ॥ मध्यं विषीदति बृहत्स्तनभारभीतं शांतेव दृष्टिरमला सुशिखासमूहः ॥ ३६ ॥ इति सायंतनीं संध्यामसुराः प्रमदायतीम् ॥ प्रलोभयंतीं जगृहुर्मत्वा मृहिधयः स्त्रियम् ॥ ३७ ॥ प्रहस्य भावगंभीरं जिघंत्यात्मानमात्मना ॥ कांत्या ससर्ज भगवान् गंधवीप्तरसां गणान् ॥ ३८ ॥ विससर्ज तनुं तां वै ज्योत्स्नां कांतिमतीं प्रियाम् ॥ त एव चाददुः प्रीत्या विश्वावसुपुरोगमाः ॥ ३९ ॥ सृष्ट्वा भूतिपशाचांश्च भगवाना-ति त्रिमिः । काऽसि, जात्या कस्य वा कन्या । हे भामिनि ! कोपने रूपमेव द्रविणमनध्यं वस्तु तदेव पण्यं क्रयाई तेन तदसमर्पणेन नो विवाधसे ॥३४॥ किं जातिकुलादिप्रक्नेन या वा काचिद्भव दिष्ट्येदं तावद्भद्रं जातं यत्तव दर्शनं किंतु केवलं नो मन उत्सुनोषि विमध्नासि ॥३५॥ चुभितचित्तानां वाक्यं नैकत्रेति। हे शालिनि वलाध्ये! एकत्र न जयित न स्थिरीभवति। यद्वा। नैकत्रानेक-गतिविलासेषु जयित सर्वोत्कर्षेण वर्तते । पतत्पतंगमुचलंतं कंदुकम् । यहतोः स्तनयोभीराद्भीतं तव कृशं मध्यं विपीदित श्राम्यति । शांता मंधरेव प्रसरित । सुशिखासमूहः शोभनः केशकलापस्ते । पाठांतरे सुशिखाः शोभनान्केशानवकीर्यमाणान्समृह बधानेति । अत्र चास्तंगच्छन्द्यं एव पतत्पतंगः मेघविच्छेदो मध्यविषादः तारकारूपा दृष्टिः तम एव केशा इत्याचूह्यम् ॥३६॥ प्रमदेवाचरंतीं

गर्भा

वसः पुरोगमो ुख्यो वैष् ॥ ३९ ॥ आत्मनस्तंद्रिणा आलस्येन तांश्र मुक्तकेशान्वीचय नेत्रे निमीलितवाम् ॥४०॥ इंद्रियाणां विक्लेदः सावी यया तां निद्रां प्रचक्षते। येर्नेद्रियविक्लेदेन हेतुनी च्छिष्टांश्व सतो घर्षपंति भ्रान्तान्कुर्वन्ति तं भूतादिगणमुन्मादं प्रचक्षते । तंद्रा ज्ंभिका निद्रोन्मादहेतुत्वेन भूतादीनां तन्नां च चातुर्विष्यमुक्तम् ॥ ४१ ॥ ऊर्जस्वंतं बलवंतम् । परोचेणा-ध्रयरूपेण ॥ ४२ ॥ आत्मनः सर्गो यस्मात्तम् । यद्येन कायेन संप्रदानत्विनित्तेन कवयः कर्मकोविदाः साध्येम्यः पित्रम्यश्च स्विपित्रूपेम्यः वितन्वते श्राद्धादिना हव्यं कव्यं च ददति ॥ ४३ ॥ तिरोधानेन दृश्यत्ये सत्यप्यंतर्धानशक्त्या ॥ ४४ ॥ प्रत्यात्म्येन प्रतिविवेन आत्माभासं प्रतिविवेनमात्मनाऽऽत्मनो मानः प्रतिविवेदशिनः संदरस्य शिरःकंपादिचेष्टा अत एव तत्सुष्टानां मिथः संमाननेन नित्यं मिथुनीभावः ॥ ४५ ॥ तत्प्रतिबिब्रूपम् । कर्मभिस्तत्पराक्रमानुवर्णनैः ॥ ४६ ॥ भोग आभोगो विस्तारः पादादिप्रसरणं तद्वता देहेन अनुपचिते वृद्धिम-त्मतंद्रिणा ॥ दिग्वाससो मुक्तकेशान्वीच्य चामीलयद्दशौ ॥ ४० ॥ ज्यहुस्तद्विसृष्टां ता जूम्भणाख्यां तनुं प्रभोः ॥ निद्रामिंद्रियविक्लेदो यया भूतेषु दृश्यते ॥ येनोच्छिष्टान्धर्षयंति तमुन्मादं प्रचक्षते ॥ ४१ ॥ ऊर्जस्वंतं मन्यमान आत्मानं भगवानजः ॥ साध्यान्गणान्पितृगणान्परोत्तेणा-मुजत्मभुः ॥ ४२ ॥ त आत्मसर्गं तं काथं पितरः प्रतिपेदिरे ॥ साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्वितन्वते ॥ ४३ ॥ सिद्धान्विद्याधरांश्चेव तिरो-धानेन सोऽसजत् ॥ तेभ्योऽददात्तमात्मानमंतर्धानारूयमद्भतम् ॥ ४४॥ स किन्नरान्किपुरुषान्त्रत्यात्म्येनायुजत्त्रभुः ॥ मान्यन्नात्मनाऽऽत्मनमात्मा-भासं विलोकयन् ॥ ४५ ॥ ते तु तज्जगृहू रूपं त्यक्तं यत्परमेष्टिना ॥ मिथुनीभूय गायंतस्तमेवोषसि कर्मभिः ॥ ४६ ॥ देहेन वै भोगवता शयानो बहुचिंतया ॥ सर्गें अनुपचिते क्रोधादुत्ससर्ज ह तद्रपुः ॥ ४७ ॥ ये उद्दीयंतामुतः केशा अहयस्ते उङ्ग जित्तरे ॥ सर्पाः प्रसर्पतः कृरा नागा भोगोरुकं-धराः ॥ ४८ ॥ स आत्मानं मन्यमानः ऋतऋत्यिमवात्मभूः ॥ तदा मनून्ससर्जाते मनसा लोकभावनान् ॥ ४९ ॥ तेभ्यः सोऽत्यसृजत्स्वीयं पुरं पुरुषमात्मवान् ॥ तान्हष्ट्रा ये पुरा सृष्टाः प्रशशंसुः प्रजापतिस् ॥ ५० ॥ अहो एतज्जगत्स्रष्टः सुकृतं वत ते कृतस् ॥ प्रतिष्ठिताः क्रिया यस्मि-न्साकमन्नमदामहे ॥ ५१ ॥ तपसा विद्यया युको योगेन सुसमाधिना ॥ ऋषीनृषिहंषीकेशः ससर्जाभिमताः प्रजाः ॥ ५२ ॥ तेभ्यश्रेकैकशः स्वस्य देहस्यांशमदादजः ॥ यत्तत्समाधियोगिधितपोविद्याविरिक्तमत् ॥ ५३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कंधे विंशतितमो अध्यायः ॥ २० ॥ प्राप्ते तद्भोगकोधादियुक्तम् ।।४७।। अम्रुतोऽमुष्माद्देहाद्ये केशा अहीयंत प्रच्युतास्तेऽहयो जाताः । प्रसर्पतः पादाद्याकुंचनैः प्रचलतोऽमुष्मात्सर्पाः । अत एव अगा न भवंतीति नागाः । अतिवेग-वंत इत्यर्थः । भोगवतो जातत्वाद्धोगेन फणेनोरुविंस्तीर्णा कंधरा येपाम् । तत्क्रोधयोगात्कराः तेपामवांतरजातिसेदः सपिसद्धान्ते प्रसिद्धः ॥ ४८ ॥ यदा सन्यमानोऽभूत्तदा मनू-न्ससर्ज ॥ ४९ ॥ तेभ्यः स्वीयं पुरुषं पुरुषाकारं पुरं देहमत्यसुजद्दी तान्मनून् ॥ ५० ॥ ते त्वया यत्कृतं तत्सुकृतम् । सुकृतत्वमाहुः । यस्मिन्मनुसर्गे क्रिया अग्निहोत्राद्धाः । अतोऽस्मिन्सर्वे वयं साकं सहात्रं हिवर्भागाद्यदाम मक्षयाम हे त्रहान् ॥ ५१ ॥ कायसृष्टिम्रुक्त्वा ऋषीणां सृष्टिमाह । तपसेति । विद्या उपासना योगोऽत्रासनादिः सुसमाधिवैराग्यैश्वर्यादियुक्तः समाधिः तेन च युक्तः ह्पीकेशः स्ववशेंद्रियः सन् ऋषित्रंक्षा ऋषीन्त्रजाः ससर्ज ॥५२॥ कि तहेहं यस्यांशमदादित्यत आह । यदिति । समाधिश्र यागश्र ऋद्विश्र ऐश्वर्य तपश्र विद्या च विरक्तिश्र विद्यंते

श्रीधरी

27 - 3 -

यस्मिस्तत् ॥ ५३ ॥ इति तृतीयस्कंघे टीकायां विशोऽध्यायः ॥२०॥ एकविंशे तपोविद्यातोपितेन तु विष्णुना ॥ कर्दमस्य मनोः पुत्र्या विवाहघटनोष्यते ॥ १ ॥ एघरे एथांचिकिरे ॥ १ ॥ धर्म महीं च यथा जुगुपतुः ररक्षतुस्तन्मे वदेति तृतीयेनान्वयः ॥ २ ॥ तस्य मनोः ॥ ३ ॥ योगलक्षणैर्यमादिभिर्युक्तायाम् । कितथा वीर्यं ससर्ज कित पुत्रातुत्पाद्यामासेत्यर्थः ॥ ४ ॥ मानवीं मनोः कन्यामाकृति च भार्यो लब्ध्वा यथा भूतानि ससर्ज तच्च वदेति चकारस्यार्थः ॥ ५ ॥ सहस्राणां समा दश दश सहस्राणि संवत्सरानित्यर्थः ॥ ६ ॥ ततस्तिमस्तपिस कियायोग्नेन पूजाप्रकारेण संप्रपेदे सिषेवे । प्रविभयो वरदातारम् ॥ ७ ॥ शब्दैकवेद्यं यद्व्रक्ष तन्मयं वपुर्दधत्तं प्रत्यात्मानं दर्शयामास ॥ ८ ॥ स कर्दमस्तं खेऽवस्थितं दृष्ट्या मूर्ध्ना क्षिताव्यत् । गीभिश्वाम्यगृणादिति चतुर्णामन्वयः । पद्योत्पले दिनरात्रिविकासे सितानां पद्यानामुत्पलानां च सूक् यस्य तम् सिनग्धा नीलाश्च येऽलकास्तेषां व्रातो बक्ताब्जे यस्य ॥ ९ ॥

॥ विदुर उवाच ॥ स्वायंभुवस्य च मनोर्वंशः परमसंमतः ॥ कथ्यतां भगवन्यत्र मैथुनेनैधिरे प्रजाः ॥ १ ॥ प्रियव्रतोत्तानपादौ सुतौ स्वायंभुवस्य व मनोर्वंशः परमसंमतः ॥ कथ्यतां भगवन्यत्र मैथुनेनैधिरे प्रजाः ॥ १ ॥ प्रियव्रतोत्तानपादौ सुतौ स्वायंभुवस्य वे ॥ यथाधर्म जुगुपतः सप्तद्रीपवर्तां महीस् ॥ २ ॥ तस्य वे दृहिता ब्रह्मच् देवहूतीति विश्रुता ॥ पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वयाऽनघ ॥ ३ ॥ तस्यां स वे महायोगी युक्तायां योगळक्षणैः ॥ सप्तर्ज कतिधा वीर्यं तन्म शुश्रूपवे वद ॥ ४ ॥ रुचियों भगवान्ब्रह्मन्दक्षो वा ब्रह्मणः सुतः ॥ यथा सप्तर्ज भृतानि लब्ध्या भार्यां च मानवीस् ॥ ५ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ प्रजाः सुजेति भगवान्क्रदमी ब्रह्मणोदितः ॥ सरस्वत्यां तपस्तेषे सहस्राणां समा दश ॥ ६ ॥ ततः समाधियुक्तेन कियायोगेन कर्दमः ॥ संप्रपेदे हिरं भक्त्या प्रपन्नवरदाशुष्म ॥ ७ ॥ तावत्त्रसन्नो भगवान्पुष्कराक्षः कृते युगे ॥ दर्शयामास तं क्षतः शाब्दं ब्रह्म दथहपुः ॥ ८ ॥ स तं विरजमकांभं सितपद्मोत्पलस्त्रम् ॥ क्षिण्यनीलालकक्रवात्वक्त्राव्वक्रात्वक्तात्वक्ताः विरजोऽम्बर्म् ॥ ९ ॥ किरीटिनं कुण्डलिनं शंखचक्रगदाधरम् ॥ श्वेतोत्पलकीडनकं मनःस्पर्शस्मितेक्षणम् ॥ १० ॥ विन्यस्तचर्णाभोजमंसदेशे गरुत्मतः ॥ दृष्टा खेऽवस्थितं वक्षःश्रियं कौस्तुभकंधरम् ॥ ११ ॥ जातहर्षोऽपतनमूर्मा क्षितौ लब्धमनोरथः ॥ गीर्भिस्त्वभ्यगणात्पीतिस्वभावात्मा कृतांजितः ॥ १२ ॥ ऋषिरुवाच ॥ जुष्टं बताद्याखिळसत्त्वराशेः सांसिध्यमच्लोस्तव दर्शनानः ॥ यहर्शनं जन्मभिरीड्य सद्भिराशासते योगिनो रूढयोगाः ॥ १३ ॥ ये मायया ते हतमेधसस्तत्यादारविदं भवसिंधुपोतम् ॥ उपासते कामळवाय तेषां रासीश कामात्रिरयेऽपि ये स्युः ॥ १४ ॥ तथा स

श्वेतोत्पलं कीडनकं यस्य मनःस्पर्शं मनस्यानंदजनकं स्मितमीक्षणं च यस्य तम् ॥ १० ॥ वक्षित श्रीर्यस्य कौस्तुभः कंघरायां यस्य ॥ ११ ॥ प्रीतिरेव स्वभावः स्वतःसिद्धो धर्मो यस्य तथाविध आत्मा मनो यस्य ॥ १२ ॥ त्वामृते परमानंदं धिगन्यवरकाम्रुकम् ॥ अथापि कृपणं माऽनुगृहाण वरदानतः ॥ १ ॥ वतेति हर्षे । हे ईड्य ! नोऽस्माभिः समग्रसस्विनधेस्तव दर्शना-द्याच्णोः सांसिष्यं साफल्यं जुष्टं सेवितम् । त्वहर्शनमेव महाफलमित्युपपादयित् । यस्य तव दर्शनं सिद्धिरुत्तरमापादितप्रकर्पेर्जन्मभी रूढो विरूढो योगो यैस्तेऽपि ॥ १३ ॥ सकामभक्ता-निवाहयभाह । य इति । हे ईश ! ये निरयेऽपि स्युस्तेषां कामानां लवाय ये त्वन्मायया नष्टयुद्धयस्त एवोपासते । त्वं तु तेषां तानकामानिप रासि ददासि ॥१४॥ यः सकामाभिदामि सोऽहमपि

मा० व

॥३६॥ 🛭

चाहं परिवोद्धकामः समानशीलां गृहमेधधेनुम् ॥ उपेयिवान्मूलमशेषम्लं दुराशयः कामदुघांत्रिपस्य ॥ १५ ॥ प्रजापतेस्ते वचसाऽधीश तंत्या लोकः किलायं कामहतोऽनुबद्धः ॥ अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्कानिमिषाय तुभ्यम् ॥ १६ ॥ लोकांश्र लोकानुगतान्पश्रृंश्र हित्वा श्रितास्ते चरणातपत्रम् ॥ परस्परं त्वद्गुणवादसीधुपीयूषनिर्यापितदेहधर्माः ॥१७॥ न तेऽजराक्षश्रमिरायुरेषां त्रयोदशारं त्रिशतं षष्टिपर्व ॥ षण्नेम्यनन्तच्छिदि यत्त्रिणामि करालकोतो जगदाच्छिद्य धावत् ॥ १८ ॥ एकः स्वयं सन्जगतः सिसृश्तया द्वितीययात्मन्नधियोगमायया ॥ सृजस्यदः पासि पुनर्ग्रसि- ष्यसे यथोर्णनाभिर्भगवन्त्वशिक्तिः ॥ १९ ॥ नैतद्वताधीश पदं तवेष्सितं यन्मायया नस्तनुषे भृतसृत्त्मम् ॥ अनुग्रहायास्त्विप यहिं मायया लसत्तुलस्या तनुवा विलिश्ततः ॥ २० ॥ तं त्वाऽनुभृत्योपरतिक्रयार्थं स्वमाययावर्तितलोकतन्त्रम् ॥ नमाम्यभीन्णं नमनीयपादसरोजमल्पीयसि काम-

रित्यमेदिदेशः । अधिकमासेन सह त्रयोदश मासा अरा यस्य त्रिशतं पिष्ट्रश्चाहोरात्राः पर्वाणि यस्य । शतशब्दे विभक्तरेलुगार्पः । पढ् ऋतवो नेमयो यस्य । अनंताः क्षणलवादयञ्चदाः पत्राणि पत्राकारा धाराः संति यस्य । त्रीणि चातुर्मास्यानि नाभय आधारभूतानि वलयानि यस्य । कराललोतस्तीव्रवेगम् । एतैविशेपणैरेव संवत्सरात्मकं चक्रमुक्तामिति द्रष्टव्यम्॥१८॥ ननु निरुपाधि-मुदासीनं मां कि याचसे तथापि मायया विश्वसृष्ट्यादिकर्तृत्वास्वमेव याच्य इत्याह । स्वयमेक एव सब्यत्यात्मन्यधिकृतया योगमायया हेतुभूतया याः स्वीकृताः शक्तयः सत्त्वाद्यास्ताभः । अदो विश्वं स्वव्यतिरिक्तसाधनानपेक्षत्वे दृष्टांतः । यथेति ॥ १९ ॥ यद्यपि माययस्वाद्धक्तभ्यो विषयसुखं दातुं नेच्छसि तथाऽप्यस्मदिभिष्ठायानुसारेण तत्संपादयेत्याह । नैतदिति । हे अधीश ! नोऽ-स्माकं भजतां भृतद्यच्यस्य पदं शब्दादिविषयसुखं मायया तनुषे विस्तारयसीति यदेतत्तव यद्यपीष्तितं न भवति तथाप्यस्मदनुग्रहायास्तु ऋणत्रयापाकरणानंतरमेवापवर्गाय भवत्वित्यर्थः । यहिं यतो मायया परिच्छिन इव लसंत्या तुलस्या युक्तस्त्वं विलक्षितोऽसि । एवंभृतस्य तव दर्शनं यतो धुक्तिमुक्तिप्रदर्शः ॥ २० ॥ तं त्वा त्वां धुक्तिमुक्तिप्रदं नमामि । मुक्तिदत्वे हेतुः । अनुभूत्या झानेनोपरतः कियार्थः कर्मफलभोगो यस्मिन् । भोगदत्वे हेतुः । स्वमायया आवितंतं लोकतंत्रं विश्वोपकरणं येन । अतः सकामैनिष्कामेश्व मननीयं पादसरोजं यस्य तम् । तत्राच्पीयसि

श्रीधरी

27. 20

।।३६॥

ALOTT IN

सकामे पुंसि भजने वा कामान्वर्षतीति तथा तम् ॥२१॥ अमृतेन सुखकरेण प्रेमस्मिताभ्यामीक्षणेन विश्रमंती अर्थस्य ॥२२॥ चैत्र्यं हार्दं भावम् । मे मया समयोजि संघितत् । यद्र्यमेवाहं समचितस्तत् ॥ २३ ॥ मिय संग्रुमितः संग्रहीत एकाग्रीकृतः आत्मा चित्तं यैस्तेषां यन्मदर्शणम् । त्वादशेष्वितितरां सर्वथा मृषा निष्फलं न स्यात् ॥२४॥ विष्यातं मङ्गलमभ्युद्यः सदाचारा-दिलक्षणं यस्य ॥२५॥ हे विप्र ! महिष्या सह ॥२६॥२७॥ यत्र यस्यां भाषियाम् । समाहितमभिसन्धानेन स्थितम् । नृषवध् राजकन्या ॥२८॥ ते वीर्यमातमिन भृतं धृतं या प्रसिविष्यति सा भिजिष्यति । वीर्ये वीर्यप्रस्तासु कन्यासु अञ्चसा आत्मनः पुत्रानाधास्यन्ति ॥ २९ ॥ निदेशमाज्ञाम् । उत्रिश्चमः शुद्धसन्तः ती पात्रं तेन दानं लच्यते । मिय समर्थितसर्वकर्मफल इत्यर्थः

वर्षम् ॥ २१ ॥ ऋषिरुवाच ॥ इत्यव्यलीकं प्रणुतोऽव्जनाभस्तमावभाषे वचसाऽसृतेन ॥ सुपर्णपक्षोपिर रोचमानः प्रेमिस्मतोद्वीच्चणविश्रमद्श्रृः ॥ २२ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ विदित्वा तव चैत्यं मे पुरेव समयोजि तत् ॥ यदर्थमात्मिनयमैस्त्वयवाहं समर्चितः ॥ २३ ॥ न वै जातु मृषेव स्यान्त्रजाध्यक्ष मदर्शणम् ॥ भवद्विधेष्वतितरां मिय संग्रीभतात्मनाम् ॥ २४ ॥ प्रजापितसुतः सम्राण्मनुर्विख्यात्मंगलः ॥ ब्रह्मावर्तं योऽधिवसव्यास्ति सप्ताणंवां महीम् ॥ २५ ॥ स चेह विष्र राजिपमिहिष्या शतरूपया ॥ आयास्यित दिह्नस्त्वां परश्वो धर्मकोविदः ॥ २६ ॥ आत्मजामसितापांगीं वयःशीलगुणान्वताम् ॥ सग्यंतीं पितं दास्यत्यनुरूपाय ते प्रभो ॥ २७ ॥ समाहितं ते हृदयं यत्रेमान्परिवत्सरान् ॥ सा त्वां ब्रह्मनृपवधः काममाग्रु भजिष्यति ॥ २८ ॥ या त आत्मभृतं वीर्यं नवधा प्रसविष्यति ॥ वीर्यं त्वदीये ऋष्य आधास्यत्यंजसाऽऽत्मनः ॥ २९ ॥ त्वं च सम्यगनुष्ठाय निदेशं म उशत्तमः ॥ मिय तीर्थीकृताशेपिक्रयाथों मां प्रपत्स्यसे ॥ ३० ॥ कृत्वा दयां च जीवेषु दत्ता चाभयमात्मवान् ॥ मय्यात्मानं सहजगदुद्व-च्यात्मानि चापि माम् ॥ ३१ ॥ सहाहं स्वांशकलया त्वद्वीर्येण महागुने ॥ तव चेत्रे देवहृत्यां प्रणेष्ये तत्त्वसंहिताम् ॥ ३२ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ एवं तमनुभाष्याथ भगवान्यत्याच्जः ॥ जगाम विद्वसरसः सरस्वत्या परिश्रितात् ॥ ३३ ॥ निरीच्चतस्तस्य ययावशेपसिद्धेश्वराभिष्टुतसिद्धमार्गः ॥ आकर्णयन्यत्रस्त्रहेत् स्तोमगुदीर्णसाम ॥ ३४ ॥ अथ संप्रस्थिते शुक्के कर्दमो भगवानृषः ॥ आस्ते स्म विद्वसरित तं कालं प्रतिपाल-यन्त्रस्वर्या परिश्रितात् ॥ इ५ ॥ तस्मन्सुधन्वन्नहित भगवान्य-यन्त्रस्व द्विद्वसर्या यातकोभपित्वद्वम् ॥ आरोप्य स्वां दृहितरं सभार्यः पर्यटन्ति ॥ ३६ ॥ तस्मिनसुधन्वन्नहित भगवान्य-

॥ ३० ॥ गार्हस्थ्येन दयां कृत्वा संन्यासेनाभयं दस्वा मय्यात्मानं जगच सहैकीभूतं द्रच्यसि ॥३१॥ त्वद्वीर्येण सह देवहृत्यामवर्तार्येति शेषः ॥३२॥ प्रत्यगभूतेव्वचेषु जायते आविर्भवतीति प्रत्यगक्षजः । सरस्वत्या नद्या परिश्रितात्परिवेष्टितात् ॥ ३३ ॥ अशेषस्त्रपोमंत्रादिसिद्धेश्वरैरिभिष्टुतः सिद्धमार्गो यस्य । यद्वा । अशेषसिद्धेश्वराभिष्टुतश्वासौ सिद्धेर्मृण्यत इति सिद्धमार्गश्च स्ययौ । पत्ररथेन्द्रो गरुहस्तस्य पश्चरुदीर्णमभिन्यक्तं सामाकर्णयन् । बृहद्रथंतरे पक्षाविति श्रतेः । उचारितं स्तोमं च सामाधारभूतानामृचां समुदायं शृष्वन् । स्तोम आत्मा इति श्रतेः । समास-पाठे उचारितः स्तोमः स्तोश्रीयसमुदायो यस्य साम्न इति ॥ ३४ ॥ तं कालं परस्य इत्युक्तं प्रतीक्षमाणः ॥ ३५ ॥ शातकौंभाः सौवर्णाः परिकरा यस्मिस्तं रथमास्थाय दृहितरं चारोप्य

।।३७॥ 🕻

बरान्वेषणार्थं पर्यटन् ॥ ३६ ॥ हे सुधन्वन्तिदुर ! यददः ॥ ३७ ॥ तत्प्रवेशमात्रेण परमानन्दं प्राप्त इति दर्शियतुमाश्रमं वर्णयति । यस्मित्रित्यादिभिः सप्तमिः श्लोकैः । प्रपन्ने कर्टमे ॥३८॥ शिवमारोग्यमसृतवत्स्वादु जलं यस्मिन् ॥ ३९ ॥ कूजंतः पुण्या सृगा द्विजाश्च येषु तैः पुण्यद्वमलतानां जालैः समूहैर्युक्तम् ॥ ४० ॥ घुष्टं नादितम् । मत्तप्रमराणां विश्रमो विनोदो यस्मिन् । मत्ता बहिंण एव नटास्तेपामाटोपो नृत्यसंश्रमो यस्मिन् । आह्वयन्तो मिथो मत्ताः कोकिला यस्मिन् ॥ ४१ ॥ कदम्बादिभिर्धक्षैरलंकृतम् ॥ ४२ ॥ कारण्डवादिभिः पक्षिभिर्वलगु यथा तथा क्रजितम् ॥ ४३ ॥ हिरिणादिभिर्धृतम् । तत्र क्रोडः सकरः श्वाविच्छल्लकः मर्को मर्कटः तिव्वशेषा गोषुच्छाः हिर्रिचीनरः सिंहो वा नाभिः कस्तूरीमृगः ॥४४॥ हुतो हुताशनो ब्रह्मचारियोग्यो येन ॥४५॥ उग्रा युक् योगो यस्य तेन वषुषा विद्योतमानं तस्य भगवतो व्याहतं भाषणमेवामृतकला अमृतमयस्य चंद्रस्य कला तन्मयंपीयूपं तस्य श्रवणेन च नातिक्षामं तपसा कृशं संतमप्यकृशम् त्समादिशत् ॥ उपायादाश्रमपदं मुनेः शांतत्रतस्य तत् ॥ ३७॥ यस्मिन्भगवतो नेत्रान्न्यपतन्नश्रुविंदवः ॥ ऋपया संपरीतस्य प्रपन्नेऽपिंतया भृशम् ॥ ३८ ॥ तद्वै विंदुसरो नाम सरस्वत्या परिष्ठुतम् ॥ पुण्यं शिवामृतज्ञ महर्षिगणसेवितम् ॥ ३९ ॥ पुण्यद्रमलताजालैः क्जत्पुण्यमृ-गिंडिजैः ॥ सर्वेर्तुफलपुष्पाद्यं वनराजिश्रियान्वितम् ॥ ४० ॥ मत्तिद्धजगणैर्घुष्टं मत्तभ्रमरविश्रमम् ॥ मत्तविहिनटाटोपमाह्वयन्मत्तकोिकलम् ॥ ४१ ॥ कदंबचंपकाशोककरंजवकुलासनैः ॥ कुंदमंदारकुटजैश्र्तपोत्तेरलंकृतम् ॥ ४२ ॥ कारंडवैः स्ववैर्द्धसैः कुररैर्जलकुनकुटैः ॥ सारसैश्रकवाकैश्र चकोरै-र्वल्गु कूजितम् ॥ ४३ ॥ तथव हरिणैः कोडैः श्वाविद्भवयकुञ्जरैः ॥ गोपुच्छैईरिभिर्मकैर्निकुलैर्नाभिथिर्वृतम् ॥ ४४ ॥ प्रविश्य तत्तीर्थवरमादिराजः सहात्मजः ॥ ददर्शं मुनिमासीनं तस्मिन्हुतहुताशनम् ॥ ४५ ॥ विद्योतमानं वपुषा तपस्युत्रयुजा चिरम् ॥ नातिश्वामं भगवतः स्निग्धापांगाव-टोकनात् ॥ तद्वचाहृतामृतकठापीयूषश्रवणेन् च ॥४६॥ प्रांशुं पद्मपलाशाचं जिटलं चीरवासम्म ॥ उपसंसृत्य मिलनं यथाऽईणमसंस्कृतम् ॥४७॥ अथोटजमुपायातं नृदेवं प्रणतं पुरः ॥ सपर्यया पर्यगृह्णात्पतिनंचानुरूपया ॥ ४८ ॥ गृहीताईणमासीनं संयतं प्रीणयन्मुनिः ॥ स्मरन्भगवदादे-शमित्याह श्रुचणया गिरा ॥ ४९ ॥ नूनं चंक्रमणं देव सतां संरक्षणाय ते ॥ वधाय चासतां यस्त्वं हरेः शक्तिहि पाछिनी ॥ ५० ॥ योऽकेंन्द्र-ग्नीन्द्रवायूनां यमर्भभप्रचेतसाम् ॥ रूपाणि स्थान आधत्से तस्मै शुक्लाय ते नमः ॥ ५१ ॥ न यदा रथमास्थाय जैत्रं मणिगणार्पितम् ॥ विस्फूर्ज-चंडकोदंडो रथेन त्रासयन्नघान् ॥ ५२ ॥ स्वसैन्यचरणज्ञुण्णं वेपयन्मंडलं भुवः ॥ विकर्पन्बृहतीं सेनां पर्यटस्यंशुमानिव ॥ ५३ ॥ तदैव सेतवः ॥४६॥ त्रांशुमुन्नतं उपसंस्त्य समीपं गत्वा सिललं ददर्शेति पूर्ववत् क्रिया अर्ह्यते अनेनेत्यहणं महारत्नं तदसंस्कृतमिनिणिक्तं यथा मिलनं दश्यते तद्वत् ॥४७॥ उटनं पर्णशालां प्राप्तं पुरः पाद-समीपे प्रणतमाशीभिरिमनन्द्य सपर्यया पूज्या प्रत्यगृह्णात्सत्कृतवान् ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ते चंक्रमणं पर्यटनम् । हि यस्मात् ॥ ५० ॥ मतुस्थं विष्णुं प्रणमित । य इति । स्थाने तत्तत्कार्यावसरे । शुक्काय विष्णवे ॥ ५१ ॥ न यदेति पश्चानामयमर्थः । यद्यपि धर्मरक्षार्थं सर्वतः पर्यटतस्तव प्रसङ्गाद्प्यागमनं भवति तथापि विशेषकार्यं चेद्स्ति तत्कथ्पता्मिति । जैत्रं जयप्रदं मणिगणा अचिता यस्मिस्तं रथमारुद्य त्वं यदा ध्वो मंडलं न पर्यटिस तदा सेतवो भिद्येरिनिति त्रयाणामन्त्रयः। विस्फूर्जनादं कुर्वचण्डं कोदण्डं धतुर्यस्य ॥५२॥ स्वसैन्यस्य चरणैः चुण्णं संघद्वितम् ॥५३॥

श्रीधरी

अ०२१

॥३७॥

वर्णाश्रमाणां निवंधनं यैः । वत अहो ॥ ५४ ॥ निरंकुरौर्नुभिनिमित्तभृतैः शयाने निश्चिते ॥५५॥ निर्व्यलीकैन सहर्षेण प्रतिपद्यामहे स्त्रीकुर्महे ॥ ५६ ॥ इति श्रीमद्भागवते तृतीयस्कंधे टीका-यामेकविंशतितमोऽध्यायः ॥ २१ ॥ द्वाविंशे कर्दमायादाद्यथादिष्टं हि विष्णुना ॥ मनुर्दृहितरं देवहूतिमित्युपवर्ण्यते ॥ १ ॥ एवमाविष्कृतोऽशेपाणां गुणानां कर्मणां चोदय उत्कर्षो यस्य स सम्राण्मतुः सत्रीड इव स्वकीर्तिश्रवणात् । प्रत्याख्यानशंकया वा तं मुनिमुवाच उपारतं निवृत्तिनिरतम् ॥ १ ॥ मदीया कन्या त्वया परिणेयेति विज्ञापयिष्यन्युष्मदस्मत्संबंधस्तावदीक्वरेण पूर्वमेव घटित इत्याह । ब्रह्मेति सार्थाभ्याम् । आत्मनः परीष्सया पर्यप्तिमञ्जया छंदोमयस्यात्मनः पर्याप्तिः पालनं वेदप्रवर्तनं तस्येच्छ्या युष्मान्ब्राह्मणान् ॥२॥ तत्त्राणाय ब्राह्मणपालनाय ब्रह्म सर्वे वर्णाश्रमनिबन्धनाः ॥ भगवद्रचिता राजनिभद्येरन्वत दस्युभिः ॥ ५४ ॥ अधर्मश्र समेधेत लोलुपैर्व्यंकुरौर्नृभिः ॥ शयाने त्विय लोकोऽयं दस्यु-ग्रस्तो विनंदयति ॥ ५५ ॥ अथापि पृच्छे त्वां वीर यदर्थं त्विमहागतः ॥ तद्वयं निर्व्यलोकेन प्रतिपद्यामहे हृदा ॥ ५६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कंधे एकविंशतितमो अध्यायः ॥ ११ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ एवमाविष्कृताशेषगुणकर्मोदयो मुनिम् ॥ सत्रीड इवतं सम्राडुपारतमुवाच ह ॥ १ ॥ मनुरुवाच ॥ ब्रह्माऽसुजतस्वमुखतो युष्मानात्मपरीप्सया ॥ इंदोमयस्तपोविद्यायोगयुक्तानलंपटान् ॥ २ ॥ तत्त्राणायासुजबास्मान दोःसहस्रात्सहस्रपात् ॥ हृद्यं तस्य हि बहा चत्रमंगं प्रचचते ॥ ३ ॥ अतो ह्यन्योन्यमात्मानं ब्रह्म चत्रं च रक्षतः ॥ रचति स्माव्ययो देवः स यः सदसदात्मकः ॥ ४ ॥ तव संदर्शनादेव छिन्ना मे सर्वसंशयाः ॥ यत्स्वयं अगवान्त्रीत्या धर्ममाह रिरक्षिषोः ॥ ५ ॥ दिष्टचा मे भगवान्दृष्टो दुर्दशों योऽकृतात्मनाम् ॥ दिष्टचा पादरजः स्पृष्टं शीर्णामे भवतः शिवम् ॥६॥ दिष्टचा त्वयाऽनुशिष्टोऽहं कृतश्चानुग्रहो महान् ॥ अपावृतैः कर्णरंभ्रेर्जुष्टा दिष्टचोशतीर्गिरः ॥ ७ ॥ स भवान्दुहितृस्नेहपरिक्किष्टात्मनो सम ॥ श्रोतुमईसि दीनस्य श्रावितं कृपया मुने ॥ ८ ॥ प्रियव्रतोत्तानपदोः स्वसेयं द्विता मम ॥ अन्विच्छति पतिं युक्तं वयःशीलगुणादिभिः ॥ ९ ॥ यदा तु भवतः शीलश्रुतरूपवयोगुणान् ॥ अशृणोन्नारदादेषा त्वय्यासीत्कृ-तिनश्रया ॥ १० ॥ तत्प्रतीच्छ द्विजाग्र्येमां श्रद्धयोपहृतां मया ॥ सर्वात्मना अनुरूपां ते गृहमेधिषु कर्मसु ॥ ११ ॥ उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते ॥ अपि निर्मुक्तसंगस्य कामरकस्य किं पुनः ॥ १२ ॥ य उद्यतमनादृत्य कीनाशमभियाचते ॥ जीयते तद्यशः स्फीतं मानश्रावज्ञया हतः ॥ १३ ॥ अहं त्वा अशुणवं विद्वन्विवाहार्थं समुद्यतम् ॥ अतस्त्वमुपकुर्वाणः प्रतां प्रतिगृहाण मे ॥ १४ ॥ ऋषिस्वाच ॥ वाढमुद्रोढुका-ब्राह्मणजातिः श्वत्रं क्षत्रियजातिः ॥३॥ एवं स देव एव रक्षतिस्म । कोऽसौ । यः सदसदात्मकः सर्वात्मकः तथाऽप्यव्ययो निर्विकारः ॥४॥ तं विज्ञापयितुमेव तद्दर्शनादिकमभिनंदति । तवेति त्रिभिः ॥ ५ ॥ अकुतात्मनामवशीकृतचित्तानाम् ॥ ६ ॥ अनुग्रहोऽनुशासनादिरूप एव । उशतीरुशत्यः ॥ ७ ॥ विज्ञापयति स भवानिति सप्तभिः । दुहितुः स्नेद्देन परिक्लिष्ट आत्मा यस्य । श्रावितं विज्ञापनम् ॥८॥ प्रियवतोत्तानपदोः स्वसेति पुत्रिकाकरणशंका निरस्ता । मम सुतेति क्षत्रकन्या तव योग्येति दर्शितम् ॥ ९ ॥ एपा देवहूतिः ॥१०॥ प्रतीच्छ स्वीकुरु ॥११॥ उद्यतस्य स्वतः प्राप्तस्य विषयस्य प्रतिवादः प्रत्याख्यानम् ॥ १२ ॥ कीनाशं कृषणम् । अवज्ञया परापमानेन ॥१३॥ यस्य साविध ब्रह्मचर्यं स उपक्कवीणः । मे प्रचां मया दत्ताम् ॥१४॥ अप्रचा चेति

॥३८॥ 🖟

मय्येव क्रुतनिश्चयत्वात्कस्मैचित्प्रतिश्रुता च न भवतीत्यर्थः । आद्यः प्रथमः ततः पूर्वं विवाहामावात् । मुख्य इति वा ॥ १५ ॥ भूयाद्भवेत् । प्रतीतः गृम्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या इत्यादिमंत्रः प्रसिद्धः । स्वयांगकांत्यैव श्रियं भूपणादिशोभाम् ॥१६॥ यां विलोक्य न्यपतत् संमोहेन विमूढं व्याकुलं चेतो यस्य । क्वणद्भयामंधिम्यां शोभा यस्याः ॥१७॥ तां ललनानां ललामं भूषणभूतां असेवितौ श्रियश्वरणौ यैस्तैरदृष्टां द्रष्टुमप्ययोग्यां उचपदः उत्तानपादस्य अभियातां स्वयं प्राप्ताम् ॥१८॥ भजिष्ये स्वीकरिष्ये। यावदपत्योत्पत्तिस्तावस्गाईस्थ्यं ततः परं संन्यास इति । भाषावंधः समयः। तमेवाह । यावदात्मनो मम तेजो गर्भे विभृयात्। यद्वा । ममात्मनो देहाच्च्युतं तेजो वीर्यं विभृयादिति । अतः परं पारमहंस्यं ज्ञानं तस्मिन्मुख्यान् शुक्लेन विष्णुना साक्षात्प्र-

मो ऽहमप्रता च तवात्मजा ॥ आवयोरनुरूपो ऽसावाद्यो वैवाहिको विधिः ॥१५॥ कामः स भूयात्ररदेव तस्याः पुत्र्याः समाम्नायविधौ प्रतीतः ॥ क एव ते तनयां नाद्रियेत स्वयैव कांत्या क्षिपतीमिव श्रियम् ॥ १६ ॥ यां हर्म्यपृष्ठे कणदं घ्रिशोमां विकी डतीं कंदुकिवह्न ठाक्षीम् ॥ विश्वावसुन्येपत-त्स्वाद्भिमानाद्विलोक्य संमोहिवमूढचेताः ॥ १७ ॥ तां प्रार्थयन्तीं ललनाललाममसेवितश्रीचरणैरदृष्टाम् ॥ वत्सां मनोरुचपदः स्वसारं को नानुमन्येत बुधोऽभियाताम् ॥ १८ ॥ अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं यावत्तेजो विभृयादात्मनो मे ॥ अतो धर्मान्पारमहंस्यमुख्याञ्शुक्कप्रोक्तान्बहु मन्येऽविहिं-स्राच् ॥ १९ ॥ यतोऽभवद्विश्वमिदं विचित्रं संस्थास्यते यत्र च वाऽवतिष्ठते ॥ प्रजापतीनां पतिरेष मह्यं परं प्रमाणं भगवाननंतः ॥ २० ॥ मैत्रेय उवाच ॥ स उत्रधन्वित्रयदेवावभाष आसीच तृष्णीयरविंदनाभय ॥ धियोपगृह्णिनस्यतशोभितेन मुखेन चेतो छुछुभे देवहूत्याः॥ २१॥ सोऽनुज्ञात्वा व्यवसितं महिष्या दुहितुः स्फूटम् ॥ तस्मै गुणगणाब्याय ददौ तुल्यां प्रहर्षितः ॥ २२ ॥ शतरूपा महाराज्ञी पारिवर्हान्महाधनान् ॥ दंपत्योः पर्यदात्प्रीत्या भूषावासःपरिच्छदान् ॥ २३ ॥ पत्तां दुहितरं सम्राट् सदृक्षाय गतन्यथः ॥ उपगुद्य च बाहुभ्यामीत्कंट्योन्मथिताशयः ॥ २४॥ अशक्नुवंस्तिद्वरहं मुंचन्बाष्पकलां मुहुः ॥ आसिंचदम्ब वत्सेति नेत्रोदैर्दुहितुः शिखाः ॥ २५॥ आमंत्र्य तं मुनिवरमनुज्ञातः सहा-नगः ॥ प्रतस्थे रथमारुह्य समार्यः स्वपुरं नृपः ॥ २६ ॥ उभयोर्ऋषिकुल्यायाः सरस्वत्याः सुरोधसोः ॥ ऋषीणामूपशांतानां पश्यन्नाश्रमसंपदः ॥ २७ ॥ तमायांतमभिमेत्य ब्रह्मावर्तात्मजाः पतिम् ॥ गीतसंस्तुतिवादित्रैः प्रत्युदीयुः प्रहिषताः ॥ २८ ॥ वर्हिष्मता नाम पुरी सर्वसंपत्सम-

कर्षेणोक्तानविहिंस्नान्हिसारहितान् शमादीन्बहु यथाभवत्येवमनुष्ठेयानमन्ये ॥१९॥ ननु तब पितुः प्रजापतेराज्ञा सृष्टावेव न संन्यासे तत्राह । यत इति । संस्थास्यते च लयं यास्यति । वा वेति एवार्थ । ऋणत्रयापाकरणानंतरं संन्यास एव मादृशानां भगवतोक्त इत्यर्थः ॥२०॥ हे उग्रधन्वन्विदुर ! छुछुभे सुनेमुखेन प्रलोभ्यतेहम । यद्वा । सुखेन प्रलोभितवान् ॥२१॥ स मनुः अन्यनंतरं महिष्याश्च व्यवसितं निश्चयं ज्ञात्वा ॥ २२ ॥ पारिवर्हान्विवाहकाले प्रदेयान् भूषाः भूषणानि वासांसि परिच्छदानगृहोपकरणानि च ॥२३॥ प्रचां दत्ताम् । सदक्षाय सदशाय गता व्यथा विता यस्य औत्कंट्येनोन्मथितः चुमित आशयो यस्य ॥ २४ ॥ तस्या विरहं सोढुं हे अंव ! हे वत्से ! इति ब्रुवन् । संविरापः । शिखाः केशानासिचत् ॥ २५ ॥ २६ ॥ ऋषिकुलहितायाः उभयोः # श्रीधरी

है।।।३८॥

सुरोधसोः शोभनतटयोः ॥ २७ ॥ अभिप्रेत्य ज्ञात्वा ब्रह्मावर्तादेशात्प्रजाः पति प्रत्युक्जग्मः ॥ २८ ॥ कोऽसौ ब्रह्मावर्त इत्यपेक्षायामाह । यत्र बर्हिष्मती । साऽपि कुत्र । यत्र यज्ञस्य यज्ञवराहस्य रोमाणि न्यपतिविति यत्रेति सर्वत्र संबध्यते ॥ २९ ॥ विहिष्मतीनामनिरुक्तिं ब्रुवन्प्रसङ्गादेशस्य श्रेष्ट्यमाह द्वाभ्याम् । कुशाः काशाश्चासन् शश्चित्रित्यं हरितं वचीं वणीं येपाम् । यज्ञ्चनान् राक्षसादीन् पराभवं नीत्वा यज्ञं विष्णुम् ॥ ३० ॥ यज्ञपुरुपं विष्णुं यत इति यत्रायजत् भ्रुवं स्थानं लब्धेति तृन्प्रत्ययातम् । लब्धवानसित्रत्यर्थः । यतो लब्धवांस्तं यज्ञपुरुपमिति वा एतेन स्वर्गादिष भूमिः श्रेष्टा । तत्रापि तत्स्थानं श्रेष्टमित्युक्तं भवति ॥ ३१ ॥ प्रस्तुतमाह । यां विहिष्मतीं नाम पुरीं समावसत् पूर्वं यस्ताभ्रपितस्तस्यां निर्वित्य भवनं प्रविष्टः सन्भोगान्तुभुजे इत्यन्त्रयः ॥ ३२ ॥ अन्येषां धर्मादीनामविरोधेन प्रत्यूपेषु उपःसु सङ्गीयमाना सत्कीर्तिर्यस्य तथापि स्वयं हरेरेव कथाः शृज्वनभोगान्तुभुजे ॥३३॥ योगमायासु ऐच्छिकभोगरचनासु यद्यतः

न्विता ॥ न्यपतन्यत्र रोमाणि यज्ञस्याङ्ग विधुन्वतः ॥ २९ ॥ कुशाः काशास्त एवासञ्श्रश्रद्धरितवर्चसः ॥ ऋषयो यैः पराभाव्य यज्ञघ्नान्यज्ञमी जिरे ॥ ३० ॥ कुशकाशमयं बर्हि (स्तीर्य भगवान्मनुः ॥ अजयद्यज्ञपुरुषं लब्धा स्थानं यतो भुवम् ॥ ३१ ॥ वर्हिष्मती नाम विभुर्या निर्विश्य समावसत् ॥ तस्यां पविष्टो भवनं तापत्रयविनाशनम् ॥ सभार्यः सप्रजः कामान्त्रभुजे अन्याविरोधतः ॥ ३२ ॥ सङ्गीयमानसत्कीर्तिः सस्त्रीभिः सुर्गायकैः ॥ प्रत्यूषेष्वनुवद्धेन हृदा शृण्वन्हरेः कथाः ॥ ३३ ॥ निष्णातं योगयामासु मुनि स्वायम्भुवं मनुम् ॥ यदा भ्रंशयितुं भोगा न शेकुभँगवत्यरम् ॥ ३४ ॥ अयात्यामास्तस्यासन्यामाः स्वान्तर्यापनाः ॥ शृण्वतो ध्यायतो विष्णोः कुर्वतो ब्रुवतः कथाः ॥ ३५ ॥ स एवं स्वान्तरं निन्ये युगानामेकसप्तिम् ॥ वासुदेवप्रसङ्गेन परिभूतगतित्रयः ॥ ३६ ॥ शारीरा मानसा दिव्या वैयासे ये च मानुषाः ॥ भौतिकाश्र कथं क्छेशा वाधन्ते हिर्स्थ्रयम् ॥ ३७ ॥ यः पृष्टो मुनिभिः पाह धर्मात्रानाविधाञ्यभान् ॥ नृणां वर्णाश्रमाणां च सर्वभूतिहतः सदा ॥ ३८ ॥ एतत्त आदिराजस्य मनोश्चरितमद्भतम् ॥ वर्णितं वर्णनीयस्य तदपत्योदयं शृणु ॥ ३९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे द्वाविशतितमो अधाराः ॥ २२ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिगितकोविदा ॥ नित्यं पर्यचरत्रीत्या भवानीव भवं प्रभुम् ॥ १ ॥ विश्रम्भेणात्मशौचेन गौरवेण दमेन च ॥ ग्रश्रूषया सौहदेन वाचा मधुरया च भोः ॥ २ ॥ विसृज्य कामं दंभं च द्वेषं छोभमधं मदम् ॥ अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीयांसमतोषयत

आश्रंशियतुं आ ईपदिष श्रंशियतुमिभभिवतुम् ॥ ३४ ॥ अतो यातो यस्य पक्वस्यानस्य तद्गतसारं भवत्यतोऽन्यदिष गतसारं अयातयामा अगतसारा आसन् । स्वांतरं तदीयं मन्वन्तरं यापयंति गमयंति । ते यामा कालावयवाः कुर्वतः स्ववाक्यैरुपनिबष्नतः ॥ ३५ ॥ परिभूतगितत्रयं जाग्रदादि सास्विकादि वा येन ॥ ३६ ॥ दिव्यास्त्वांतिरक्षाः मानुषाः शतु-प्रभवाः भौतिकाः शितोष्णादिप्रभवाः । वैयासे हे विदुर ॥३७॥ तस्य ज्ञानातिशयमाह । य इति । नृणां साधारणधर्मान् ॥ ३८ ॥ तस्य यदपत्यं देवहूतिस्तस्योदयं प्रभावम् ॥३९॥ इति तृतीये दीकायां द्वाविंशोऽष्यायः ॥२२॥ त्रयोविंशे ततो योगनिर्मिते सर्वसंपदि ॥ विमाने कामगे चित्रा तयो रितरुदीयते ॥ १ ॥ प्रस्थिते गमने कृते सित ॥ १ ॥ २ ॥ दंभं कपटम् । अर्घ निष-

भा० तृ०

112511

द्धाचरणम् । तेजीयांसमिततेजस्विनम् ॥ ३ ॥ दैवाद्गरीयसो दैवादिष गुरुतरात्। दैवमण्यन्यथाकर्तुं समर्थादित्यर्थः ॥ ४ ॥ व्रतचर्यया कर्शितां तत्रापि भूयसा कालेनातिक्षामामित्यर्थः ॥५॥ सहित्रयः मदर्थे क्षपयितुं नावेक्षितो न गणितः । समुचितः श्वाघ्योऽपि मत्सेवासक्तयोपेचित इत्यर्थः ॥६॥ तपत्र समाधिश्र विद्या च उपासना च तासु य आत्मयोगिद्यिक्तेष्ठायं तेन विजिताः भगवत्प्रसादा दिव्यभोगास्तानेव तेऽवरुद्धांस्त्वयापि वशीकृतान्प्रपय्य । ते दिव्यां दृष्टि वितरामि यया दृष्ट्या द्रच्यासि ॥ ७ ॥ अन्ये पुनभोगाः कि न किमपि। आतितुच्छा इत्यर्थः । तत्र हेतः । भगवत उरुक्षमस्य या भूस्तस्या उद्विज्ञम्भो वक्षीभावस्तेन विश्रंशिता अर्थरचना मनोरथा येषु निजधर्मेण पातिव्यत्येन दृष्टान्त इति तथा तान् दुरियानान्दुष्प्रापान् नृपा वयमिति या विक्रियास्त-तद्भोगिवकृतयस्ताभिः ॥ ८ ॥ अखिला योगमायाश्र विद्याद्य तत्तदुपासनास्तासु विचक्षणं निपुणमेवं ब्रुवाणं पतिमवेच्य गताधिनिद्यता जाता। संप्रथयो विनयः प्रणयः प्रेम ताम्यां विद्वला गद्गदा तथा गिरा ईपद्वीदासितो योऽवलोकस्तेन विलसद्विकसितं इसितं जातहासं चाननं यस्याः सा आह जगाद ॥ ९ ॥ वतेति हर्षे । द्विजश्रेष्ठ हेमर्तस्त्ययेतत्सर्वराद्धं सिद्धमेव तद्दहमवैमि । ३ ॥ स वे देविष्वर्यस्तां मानवीं समनुत्रताम् ॥ देवादुरीयसः पत्युराशासानां महाशिषः ॥ ४ ॥ कालेन भूयसा क्षामां कर्शितां व्रतचर्यया ॥ प्रेमगद्भया वाचा पीडितः कृपयाऽत्रवीत् ॥ ५ ॥ कर्दम उवाच ॥ तुष्टोऽहमद्य तव मानवि मानद्याः शुश्रुप्या परमया पर्या च भक्त्या ॥ यो

देहिनामयमतीव सह त्स्वदेहो नावेचितः समुचितः चिपतुं मदर्थे ॥ ६ ॥ ये मे स्वधर्मनिरतस्य तपःसमाधिविद्यात्मयोगविजिता भगवत्मसादाः ॥ तानेव ते मदनुसेवनयाऽवरुद्धान्दृष्टि प्रपश्य वितराम्यभयानशोकान् ॥ ७ ॥ अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुव उद्धिजृम्भविभ्रंशितार्थरचनाः किमुरुक्रमस्य ॥ सिद्धाऽिस भुंच्व विभवान्निजधर्मदोहान् दिव्यान्नरेर्दुरिधगान्नृप विक्रियािमः ॥ ८ ॥ एवं ब्रुवाणमवलाऽखिलयोगमाया विद्याविचक्षणमवेच्य गता-धिरासीत् ॥ संप्रश्रयप्रणयविद्धलया गिरेषद्त्रीडावलोकविलसद्धिसताननाऽऽह ॥ ९ ॥ देवहूतिरुवाच ॥ राद्धं वत द्विजवृष्टैतदमोघयोगमायािधपे त्विय विभौ तदवैमि भर्तः ॥ यस्तेऽभ्यधायि समयः सकृदंगसङ्गो भ्र्यादृशीयिस गुणः प्रसवः सतीनाम् ॥ १० ॥ तत्रेतिकृत्यमुपशिक्ष यथोपदेशं येनैव मे कर्शितोऽतिरिरंसयात्मा ॥ सिध्येत ते कृतमनोभवधर्षिताया दीनस्तदीश भवनं सहशं विचच्च ॥ ११ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ प्रियायाः प्रियमन्विच्छन्कर्दमो योगमास्थितः ॥ विमानं कामगं चत्तस्तहींवाविरचीक्रस्त् ॥ १२ ॥ सर्वकामदुधं दिव्यं सर्वरत्नसमन्वितम् ॥ सर्वद्धव्यं पचयोदकै

जानामि। किंतु यस्ते त्वया समयोऽभिहितः सतावद्भूयात्। सकृदिति गर्भसंभवमात्रपर्यंत इत्यर्थः। यस्माद्गरीयसि श्रेष्ठे भर्तरि हेतुभूते स्त्रीणां प्रसवो गुणो महान्लाभः। समासपाठे गरीयसि पत्यौ सित सतीनां यतो गुणप्रसवो गुणविस्तारो भवति। अतः पुत्रोत्पत्या मम गुणविस्तारे जाते पश्चात्त्वदुक्तं सर्व भवित्यिति भावः॥१०॥ अंगसङ्गार्थं चप्रथममितिकर्तव्यतां संपादयेत्याह। हे ईश् ! तत्राङ्ग- संगे इतिकृत्यं साधनं यथोपदेशं कामशास्त्रानुसारेणोपशिक्ष संजानीहि। उपकल्पयेत्यर्थः। येन साधनेनाभ्यङ्गभोजनपानादिनाऽतीव रंतुमिच्छया किंशितो दीनश्च ममैप आत्मा देहः सिध्येत रित- समर्थो भवेत्। कथंभृतायाः। ते त्वयैव कृतः चोभितो यो मनोभवस्तेन धिर्पतायाः। तत्त्वतेष्ठ भवनं विचन्त्व वित्तर्थय। विचारयेति यावत् ॥११॥ तिर्हे तत्क्षणमेव आविरचीकरदाविभी- वयांवभूव॥ १२॥ तदेव विशिनष्टि। सर्वकामदुविभिति नविभः। सर्वेश्च रत्नादिभिः समन्वितम्। सर्वर्द्धानां सर्वसंपदां य उपचयस्तस्योदके उत्तरोत्तराभिवृद्धिर्यस्मन्। उपस्कृतं शोभितम्

रू श्रीधरी

अ० २३

॥१३॥ उपकरणं परिकरः पट्टिका अन्पविस्तारपट्टवस्त्रविशेषाः पताका विस्तृतास्ताभिः ॥ १४ ॥ विचित्राणि मान्यानि पुष्पाणि यासु मंजु यथा भवत्येवं भिजंतः क्र्जंतः पर्छ्ययो यासु ताभिः स्रिमः ॥ १५ ॥ उपर्युपरि विरचितगृहेषु कशिषुभिः शय्याभिः कांतं कमनीयम् । पर्यकादिभिश्च कांतम् ॥ १६ ॥ १७ ॥ द्वासु द्वासेषु विद्वमिनिमिता देहली उद्वंबरस्तया भातं शोभितम् । वज्जखितकपारयुक्तम् । इन्द्रनीलमयेषु शिखरेषु प्रासादाग्रभागेषु ॥ १८ ॥ चज्जुष्मंत इव ये पद्मरागाग्रयास्तैः । यद्वा । चज्जुष्मदिव कैः पद्मरागाग्रयविनिविन्नैर्वेतानेवितानसमूहैः ॥ १९ ॥ कृति-मानिष हंसादीनस्वानसजातीयानमन्यमानस्तत्रतत्राधिस्द्वाधिस्त्वानिकृतितम्।२०॥विहारस्थानंकीलाप्टिक्शाः शयनगृहम्। संवेश उपभोगस्थानम्। प्रांगणं गृहाद्विहः। अजिरं प्राकाराद्विहः

मणिस्तम्भैरुपस्कृतम् ॥ १३ ॥ दिव्योपकरणोपेतं सर्वकालसुखावहम् ॥ पट्टिकाभिः पताकाभिविचित्राभिरलंकृतम् ॥१४॥ स्निविचित्रमाल्याभिर्मेजुसिञ्जत्यद्विभिः ॥ दुक्कक्षोमकोशेयैर्नानावस्निर्देशाजितम् ॥ १५ ॥ उपर्युपरि विन्यस्तिनलयेषु पृथक् पृथक् ॥ चित्तैः किशपुभिः कांतं पर्यक्व्यजनासनैः ॥ १६ ॥ तत्र तत्र विनित्तिसनानाशिल्पोपशोभितम् ॥ महामरकतस्थल्या जुष्टं विद्वुमवेदिभिः ॥ १७ ॥ द्वाःसु विद्वुमदेहल्या भातं वत्रकपाटवत् ॥ शिखरेष्विद्वनीलेषु हेमकुम्भैरिधिश्रतम् ॥ १८ ॥ चत्तुष्मत्पद्वरागाग्रयविद्वाभित्तिषु निर्मितैः ॥ जुष्टं विचित्रवेतानैर्महाईहेंमतोरणैः ॥ १९ ॥ हंसपारावतव्रातेस्तत्र तत्र निक्कात्रम् ॥ कृतिमान्मन्यमानैः स्वानिधरुद्धाधिरुद्ध च ॥ २० ॥ विहारस्थानविश्रामसंवेशपांगणाजिरैः ॥ यथोपजोपं रिचतैर्विस्मापनिमवात्मनः ॥ २१ ॥ ईदग् गृहं तत्पश्यन्ति नोतिप्रीतेन नेतसा ॥ सर्वभृताशयाभिज्ञः प्रावोचत्कर्दमः स्वयम् ॥ २२ ॥ निमज्ज्यास्मिन् हदे भीरु विमानमिदमारुह् ॥ इदं शुक्ककृतं तीर्थमाशिषां पापकं नृणाम् ॥ २३ ॥ सा सद्भुतुः समादाय वनः कुवलयेच्नणा ॥ सरजं विश्रती वासो वेणीभृतांश्र मूर्धजान् ॥ २४ ॥ अङ्गं च मलपंकेन संखन्नं शवलस्तनम् ॥ आविवेश सरस्वत्याः सरः शिवजलाशयम् ॥२५॥ साऽन्तःसरसि वेश्मस्थाः शतानि दश कन्यकाः॥ सर्वाः किशोरवयसो ददशौत्यलगन्धयः॥ २६ ॥ तां दृष्टु सहसोत्थाय प्रोजुः प्राञ्जलयः स्त्रियः ॥ वयं कर्मकरीस्तुभ्यं शाधि नः करवाम किम् ॥ २७ ॥ स्वानेन तां महाईण स्नापयित्वा मनस्विनीम् ॥ दुक्ले निर्मले नृत्वे दरुरस्यै च मानद् ॥ २८ ॥ भृषणानि पराद्धर्यानि वरीयांसि चुमन्ति च ॥ अन्नं सर्वगुणोपतं पानं चैवामृतसवम् ॥ २९ ॥ अथादर्शे स्वमात्मानं स्निवणं विरजां-

यथापजोपं यथासुखमात्मनः स्वस्य मार्याविनोऽपि विस्मयजनकिम् ॥२१॥ नातिप्रीतेन मिलनदेहत्वात्परिचारिकाभावाच ॥२२॥ अस्मिन् हदे बिंदुसरिस आरुह्याधिरोह । शुक्लेन विष्णुना कृतमानन्द्बिंदुनिपातनेन यापकं प्रापकम् ॥२३॥ समादायाहृत्य सरजं मिलनम् । वेणीभृताङ्काटिलान् ॥२४॥ शवलौ विवर्णो स्तनौ यस्मिस्तत् । सरस्वत्याः शिवानि जलान्याशेरते यस्मिन् । शिवा जलाशया जलचरा यस्मिन्निति वा ॥ २५ ॥ सा तत्र निमग्ना सती विस्मयं ददर्श । तमाह । साउन्तःसरसीति दशिमः। उत्पलगंघयः कमलगंघीः ॥२६॥ तुम्यं तव कर्मकरीः परिचारिका वयमस्मानाञ्चापयेति ख्रियः प्रोचुः ॥ २७ ॥ तत्रक्च स्नानेन स्नानयोग्यतैलादिना ॥२८॥ यराष्यान्युत्कृष्टानि वरीयांसि तिव्ययाणि द्युमंति दीप्तिमंति च । पानं पेयम् । अमृतं स्वादु ।

118011

आसर्वं मादकम् ॥२९॥ आदर्शे स्वमात्मानं ददर्शेति शेषः । आत्मानं विशिनष्टि चतुभिः । कृतं स्वस्त्ययनं मंगलं यस्य । पुंस्त्वमात्मशब्दसामानाधिकरण्यात् ॥३०॥ विरजमित्यस्य प्रपंचः । स्नातमुद्धत्र्यं क्षालितम् । कृतं शिरःस्नानमभ्यंगो येन । भूषितत्वमेवाह । निष्कं पदकं ग्रीवाया यस्य ॥३१॥ बहूनि रत्नानि यस्यां तया रुचकेन मंगलद्रव्येण कुंकुमादिना । तदुक्तं विश्वप्रकाशे । रुचकं मंगलद्रव्ये ग्रीवाभरणदंतयोः इति ॥३२॥ सुदता सुभुवा चक्षुपेति च जातावेकवचनानि एतैर्लसच्छोभमानं सुखं यस्य। कथंभूतेन चत्रुषा। श्रुच्णो मनोहरः स्निग्धोऽपांगो नेत्रप्रांतो यस्य। पद्मकोशेन स्पर्धत इति पद्मकोशस्प्रचेन ॥ ३३ ॥ दृष्ट्वा च यदा पति सस्मार तदा यत्रासी तत्रैव स्वयमप्यास्ते ॥ ३४ ॥ आत्मानं निशाम्य दृष्ट्वा तां च तस्य योगगति योगप्रभावं दृष्ट्वा संश्यं किमिद्मिति विस्मयम् ॥३५॥ स मुनिर्विवाहात्प्राग्यदात्मनो रूपं तदेव पुनर्विभ्रतीम् । संवीतौ प्रावृतौ रुचिरौ स्तनौ यस्याः। पाठांतरे तु रूपविशेषणम् ॥३६॥ शोभने वाससी यस्याः। जातो

बरम् ॥ विरजं कृतस्वस्त्ययनं कन्याभिर्बहुमानितम् ॥ ३० ॥ स्नातं कृतशिरःस्नानं सर्वाभरणभूषितम् ॥ निष्कग्रीवं वलयिनं कृजत्कांचननू पुरम् ॥ ३१ ॥ श्रोण्योरध्यस्तया कांच्या कांचन्या बहुरत्नया ॥ हारेण च महार्हेण रुचकेन च भूषितम् ॥ ३२ ॥ सुदता सुभवा श्रदणस्निग्धापाङ्गेन चत्तुषा ॥ पद्मकोशस्पृधा नीलैरलकैश्च लसन्मुखम् ॥ ३३ ॥ यदा सस्मार ऋषभमृषीणां दियतं पतिम् ॥ तत्र चास्ते सह स्त्रीभिर्यत्रास्ते स प्रजा-पतिः ॥३४॥ भर्तुः पुरस्तादात्मानं स्त्रीसहस्रवृतं तदा ॥ निशाम्य तद्योगगतिं संशयं प्रत्यपद्यत ॥३५॥ स तां कृतमलस्नानां विश्वाजंतीमपूर्ववत्॥ आत्मनो विश्रतीं रूपं संवीतरुचिरस्तनीम् ॥ ३६ ॥ विद्याधरीसहस्रेण सेव्यमानां सुवाससम् ॥ जातभावो विमानं तदारोहयदिमत्रहन् ॥ ३७ ॥ तस्मित्रलुप्तमहिमा प्रिययाऽनुरक्तो विद्याधरीभिरुपचीर्णवपुर्विमाने ॥ बभाज उत्कचकुमुद्गणवानपीच्यस्ताराभिरावृत इवोडुपतिर्नभःस्थः ॥ ३८ ॥ तेनाष्टलोकपविहारकुलाचलेन्द्रद्रोणीष्वनङ्गसखमारुतसौभगासु ॥ सिद्धैर्नुतो चुधुनिपातशिवस्वनासु रेमे चिरं धनदबन्नलनावरूथी ॥ ३९॥ वैश्रम्भके सुरसने नन्दने पुष्पभद्रके ॥ मानसे चैत्ररथ्ये स रेमे रामया रतः ॥४०॥ आजिष्णुना विमानेन कामगेन महीयसा ॥ वैमानिकानत्यशेत वरन् लोकान्यथा अनिलः ॥ ४१ ॥ किं दुरापादनं तेषां पुंसामुद्दामचेत्साम् ॥ यैराश्रितस्तीर्थपदश्चरणो व्यसनात्ययः ॥ ४२ ॥ प्रेक्षियत्वा भुवो गोलं पत्न्यै यावान्स्वसंस्थया ॥ बह्वाश्चर्यं महायोगी स्वाश्रमाय न्यवर्तत ॥ ४३ ॥ विभज्य नवधाऽऽत्मानं मानवीं सुरतोत्सुकाम् ॥ रामां निर-

भावः श्रेम यस्य । हे अमित्रहन् जितकाम ॥ ३७ ॥ तिहमिन्यमाने मुनिर्वभाज । न छप्तो महिमा स्वातंत्र्यं यस्य उपचीणं शुश्रूषितं वपुर्यस्य विकसितकुमुद्गणवानपीच्योऽतिसुन्दरः पूर्णचंद्र इव मुनिर्नभ इव विमानं तारा इव ताः स्त्रियः कुमुदानीव तासां नेत्राणीति ज्ञेयम् ॥ ३८ ॥ तेन विमानेन अष्टलोकपालानां विहारो यस्मिन्कलाचलेन्द्रे मेरौ तस्य द्रोणीषु अनंगस्य सखा यो मारुतः शीतसुगंधमन्दानिलस्तेन सौभगं सौंदर्यं यासु । सिद्धेर्तुतः सत् बुधुनिर्गंगा तस्याः पातेन शिवः स्वनो यासु तासु रेमे । ललनावरूथी स्नीरत्नसमूहवान् ॥३९॥ वैश्रंभकादिषु देवो-द्यानेषु मानसे च सरित रतः त्रीतः सन् ॥ ४० ॥ अत्यशेतातिकस्य स्थितः ॥ ४१ ॥ उद्दामचेतसां घीराणाम् । व्यसनं संसारस्तस्यात्ययो यस्मात् ॥ ४२ ॥ प्रेक्षयित्वा दर्शयित्वा गोर्ल

अ०२३

मंडलम् । स्वसंस्थया द्वीपवर्णादिरचनया यावांस्तावंतम् । बहुन्याश्चर्याणि यस्मिस्तम् ॥ ४३ ॥ नवधा विभन्य नवप्रमेदमात्मानं कृत्वा ॥४४॥४५॥ श्रादः संवत्सराः मनागीषदिव व्यतीयुः ॥४६॥ आत्मना स्वदेहार्धरूपेणातिप्रीत्या भावयन् तथा सित सदपत्यं भवेदिति नोधा नवधा सर्वसंकल्पविदिति तस्या बहुपत्यसंकल्पं जानिन्नत्यर्थः । विश्वस्तथा कर्तुं समर्थश्च आत्मविदिति च तस्यामनासक्तत्वात्त्वियो जाता इति भावः । पुमान्पुंसोऽधिके शुक्रे स्त्री भवत्यधिके स्त्रिया इति स्मृतेः ॥४७॥ अतोऽनंतरमेव सद्य एकस्मिन्नवाहिन चारूणि सर्वाण्यंगानि यासाम् ॥४८॥ प्रविज्यंतमालच्य वित्वर्य स्मयमाना बहिरंतस्तु विक्कवेन व्याकुलेन विद्यता संतप्यमानेन हदा उवाचेत्युत्तरेणान्वयः ॥४९॥ नखा एव मणयस्तैः श्रीः शोभा यस्य तेन पदा श्चवं लिखंतीति दुरंतिचतालक्षणम् ॥ ५० ॥ उपोवाह संपादितवान् । अभयमिति भाविनो दैन्यात्संसाराच यद्भयं तिन्नवर्तयेत्यर्थः ॥ ५१ ॥ तत्र दैन्यं निवेदयति । तुभ्यं सह दुहिद्यिभः स्वयमेवात्मनः समा

मयत्रे मे वर्षपूगान्मुहूर्तवत् ॥ ४४ ॥ तस्मिन्विमान उत्कृष्टां शय्यां रितकरीं श्रिता ॥ न चाबुध्यत तं कालं पत्या-पीच्येन संगता ॥ ४५ ॥ एवं योगानुभावेन दंपत्यो रममाणयोः ॥ शतं व्यतीयुः शरदः कामलालसयोर्मनाक् ॥४६॥ तस्यामाधत्त रेतस्तां भावयत्रात्मनात्मवित् ॥ नोधा विधाय रूपं स्वं सर्वसंकल्पविद्धिभुः ॥ ४० ॥ अतः सा सुषुवे सद्यो देवहूतिः स्त्रियः प्रजाः ॥ सर्वास्ताश्रारुसवाँग्यो लोहितोत्पलगंधयः ॥ ४८ ॥ पतिं सा प्रत्रजिष्यंतं तदालच्योशती सती ॥ स्मयमाना विक्कवेन हृदयेन विद्यता ॥४९॥ लिखंत्यधोमुखी भूमिं पदा नखमणिश्रिया ॥ उवाच लिलतां वाचं निरुंध्याश्रुकलां शनेः ॥ ५० ॥ देवहूतिरुवाच ॥ सर्वं तद्भगवान्मह्ममुपोवाह प्रतिश्रुतम् ॥ अथापि मे प्रप्नाया अभयं दातुमर्हसि ॥ ५१ ॥ ब्रह्मन्दुहितृभिस्तुम्यं विमुग्याः पतयः समाः ॥ कश्चित्स्यान्मे विशोकाय त्विय प्रत्रजिते वनम् ॥५२॥ एतावताऽलं कालेन व्यतिकांतेन मे प्रभो ॥ इन्द्रियार्थप्रसंगेन परित्यक्तपरात्मनः ॥ ५३ ॥ इन्द्रियार्थेषु सज्जंत्या प्रसंगस्विय मे कृतः ॥ अजानंत्या परं भावं तथाप्यस्त्वभयाय मे ॥ ५४ ॥ संगो यः संसृतेहेंतुरसत्सु विहितो धिया ॥ स एव साधुषु कृतो निःसंगत्वाय कल्पते ॥ ५५ ॥ नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते ॥ न तीर्थप्रसेवाये जीवन्नपि मृतो हि सः ॥५६॥ साऽहं भगवतो नूनं विचिता मायया दृदम् ॥ यत्त्वां विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्तेय वंधनात् ॥५७॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्वधे कापिलेयोपारूयाने त्रयोविंशतितमोऽध्यायः ॥२३॥ मैत्रेय उवाच ॥ निवेंदवादिनीमेवं मनोर्दुहितरं मुनिः ॥

योग्याः पतयो विमृग्या इति दैन्यं प्राप्तम् । संसारभयग्रुरशिकृत्याह । किश्चिदित । विशोकाय ज्ञानोपदेशाय स्त्रीभिर्ऋणानपाकरणात्कंचित्कालं त्वदवस्थानेन ब्रह्मवित्पुत्रः किथित्वि स्यादित्यर्थः ।। ५२ ॥ विषयान् भ्रंच्व कि ब्रह्मविद्ययेति चेन्त्राह । एतावता । परित्यक्तः पर आत्मा यया तस्या मम ॥ ५३ ॥ स्वकृतमनुशोचंत्याह । इंद्रियार्थे विवित्त चतुर्भिः । मे मया परं भावं त्वं ब्रह्मविदिति ॥ ५४ ॥ प्रसंगः कथमभयायास्तु तत्राह । संग इति । अधियाऽज्ञानेन ॥ ५५ ॥ स्वभावतः प्रश्चं यस्य कर्म धर्मार्थं न कल्पते धर्माभिष्कुसं न भवेत् । तत्रापि निष्काम- धर्मद्वारा विरागाय न कल्पते तद्द्वारा च तीर्थपदस्य हरेः सेवार्थं न पर्यवस्येदित्यर्थः ॥ ५६ ॥ न मुमुचेय मोक्तुमिन्द्वां न कृतवत्यस्मि ॥ ५७ ॥ इति श्रीमद्भागवते तृतीयस्कंचे टीकायां

118811

कपिलोपाख्याने त्रयोविंशतितमोऽध्यायः ॥२३॥ चतुर्विशे ततो जन्म कपिलस्याह तत्पितुः ॥ त्रव्रज्यां तमनुज्ञाप्य ऋणत्रयविमोक्षतः ॥ १ ॥ शालिनीं श्लाह्याम् । शुक्लेनाभिन्याहृतं सहाहं स्वांशकलयेत्यादि ॥१॥ इत्थं मा खिदः खेदं माकापीः । आत्मानं प्रत्यहं भाग्यहीनेति अदूराच्छी प्रम् ॥२॥ दमेनेंद्रियसंयमेन नियमेन स्वधर्मेण तपांसि द्रविणदानानि च तैः ॥ ३ ॥ हृद-यग्रंथिं चिज्जडात्मकमहंकारलक्षणं बंधं छेत्ता छेत्स्यति । औदर्यः पुत्रः सन् ब्रह्म भावयत्युपदिशतीति तथा ॥४॥ श्रद्धाय विश्वस्य ॥५॥ बहुतिथे बहुतरे कालेऽतिकांते सित । कार्दमं कर्दमसं-वंधि ॥ ६ ॥ घनाघना इत्येकं पदम् । वर्षतो मेघाः गायंति स्म नृत्यंति स्म ॥ ७ ॥ अपवर्जिता मुक्ताः ॥८॥ परिश्रितं परिवेष्टितम् ॥ ९ ॥ आगत्य किं कृतवांस्तदाह । भगवंतिमिति दयालुः शालिनीमाह शुक्काभिव्याहृतं स्मरन् ॥ १ ॥ ऋषिरुवाच ॥ मा खिदो राजपुत्रीत्थमात्मानं प्रत्यनिंदिते ॥ भगवांस्ते अक्षरो गर्भमदूरात्सं-प्रपत्स्यते ॥ २ ॥ धृतव्रतासि भद्रं ते दमेन नियमेन च ॥ तपोद्रविणदानैश्च श्रद्धया चेश्वरं भज ॥ ३ ॥ स त्वयाऽऽराधितः शुक्लो वितन्वन्मा-मकं यशः ॥ छेता ते हृदयग्रंथिमौदर्यो ब्रह्मभावनः ॥ ४ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ देवहृत्यिष संदेशं गौरवेण प्रजापतेः ॥ सम्यक् श्रद्धाय पुरुषं कूटस्थ-मभजद्गुरुम् ॥५॥ तस्यां बहुतिथे काले भगवान्मधुसूदनः ॥ कार्दमं वीर्यमापत्रो जज्ञे अगिनरिव दारुणि ॥६॥ अवादयंस्तदा व्योम्नि वादित्राणि घनाघनाः ॥ गायंति तं स्म गंधर्वा नृत्यंत्यप्सरसो सुदा ॥ ७ ॥ पेतुः सुमनसो दिन्याः खेचरैरपवर्जिताः ॥ प्रसेदुश्च दिशः सर्वा अंभांसि च मनांसि च ॥ ८ ॥ तत्कर्दमाश्रपदं सरस्वत्या परिश्रितस् ॥ स्वयंभूः साक्रमृषिभिर्मरीच्यादिभिरभ्ययात् ॥ ९ ॥ भगवंतं परं ब्रह्म सत्त्वेनांशेन शत्र-हन् ॥ तत्त्वसंख्यानविज्ञप्तयै जातं विद्वानजः स्वराट् ॥१०॥ सभाजयन्विशुद्धेन चेतसा तिचकीर्षित ॥ प्रहृष्यमाणैरसुभिः कर्दमं चेदमभ्यधात् ॥११॥ ब्रह्मोवाच ॥ त्वया मेऽपचितिस्तात कल्पिता निर्व्यलीकतः ॥ यन्मे संजगृहे वाक्यं भवान्मानद मानयन् ॥ १२ ॥ एतावत्येव शुश्रुषा कार्या पितरि पुत्रकैः ॥ बाढमित्यनुमन्येत गौरवेण गुरोर्वचः ॥१३॥ इमा दुहितरः सभ्य तव वत्स सुमध्यमाः ॥ सर्गमेतं प्रभावैः स्वैर्वृहयिष्यंत्य-नेकथा ॥१४॥ अतस्त्वमृपिमुख्येभ्यो यथारीलं यथारुचि ॥ आत्मजाः परिदेह्यच विस्तृणीहि यशो भुवि ॥१५॥ वेदाहमाद्यं पुरुषमवतीर्णं स्वमायया ॥ भूतानां शेवधिं देहं विभ्राणं किपलं मुने ॥१६॥ ज्ञानिवज्ञानयोगेन कर्मणामुद्धरन् जटाः॥ हिरण्यकेशः पद्माद्यः पद्ममुद्रापदांबुजः ॥१७॥ एष मानवि ते गर्भं प्रविष्टः कैटभार्दनः ॥ अविद्यासंशयग्रंथिं छित्त्वा गां विचरिष्यति ॥ १८ ॥ अयं सिद्धगणाधीशः सांख्याचार्यैः सुस-द्वाभ्याम् । तत्त्वानां संख्यानं यस्मिस्तस्य सांख्यस्य विज्ञप्त्यै विशेषेण ज्ञापनाय भगवंतं जातं विद्वानजो ब्रह्मा स्वराट् स्वतःसिद्धज्ञानस्तस्य चिकीपितं सभाजयन्त्रहृष्यमाणैरसुभिरिद्रियैरुपलिश्वतः कर्दमं चेदमभ्यधादिति द्वयोरन्थ्यः । चकाराद्देवहृतिं च ॥१०॥११॥ तत्र त्वयेति पंचिमः । कर्दमं प्रत्याह । अपिचतिः पूजा कृता यद्यस्मात् निव्यलीकतो निष्कपटं सम्यग्गृहीतवान् ॥१२॥ अनुमन्येतेति यदेतावत्येव ॥१३॥ अनेकघा प्रभावैर्वशैष्ट् हियिष्यंति वर्धियिष्यंति ॥ १४ ॥ ऋषिग्रुक्षेभ्यो मरीच्यादिभ्यः ॥ १५ ॥ पुत्रस्तु साल्वादीश्वर इत्याह । वेदाहिमिति । शेविध निधि सर्वाभीष्टदम् ॥१६॥ देवहूर्ति प्रत्याह । त्रिभिः ज्ञानं शास्त्रोक्तं विज्ञानमपरोत्तं च ते एव योग उपायस्तेन कर्मणा जटामूलानि वासना उद्धरनुत्पाटियण्यन् पद्ममुद्रायुक्तं पदांडुजं यस्य ॥१७॥

श्रीधरी

अ० २४

हे मानवि ! अविद्या स्वरूपाज्ञानं संशया मिथ्याज्ञानानि तन्मयं तव हृद्यग्रंथिम् ॥१८॥ सुसंमतः सुपूजितः सन् गंता प्राप्स्यति॥१९॥ कुमारैः सहेति शेषः। सहनारदो नारदसहितक्च मरीच्या-दीन्विवाहार्थमवस्थाप्य नैष्टिकैरेतैः पंचिमः सिंहतो हंसो ब्रह्मा ययौ । त्रिधाम तृतीयं धाम स्वर्गस्तस्य परां काष्टां सत्यलोकम् ॥२०॥ शतधृतौ ब्रह्मणि ॥२१॥२२॥ युक्तां योग्याम् । अय-च्छददात् ॥२३॥ वितन्यते समृद्धः क्रियते शान्त्यिधप्रात्रीं देवतामित्यर्थः । समलालयत्संतोपितवान् ॥ २४ ॥ निमंत्र्य पृष्टा नंदिं हर्षं प्राप्ताः संतः ॥ २५ ॥ स च म्रुनिः त्रियुगं विष्णुम् । विविक्ते रहिस ॥ २६ ॥ पापच्यमानानां भृशं द्ह्यमानानाम् । निरये संसारे स्वीयेरमंगलैः पापैः ॥ २७ ॥ कृतः सर्वा देवताः प्रसन्ना इति ज्ञातमलभ्यलामादित्याह द्वाभ्याम् । बहुषु जन्मसु विषक्वेन सुसिद्धेन सम्यग्योगो भक्तियोगस्तिस्मन्समाधिरैकाउयं तेन शून्यागारेषु विविक्तस्थानेषु यस्य तव पदम् ॥२८ ॥ हेलनमवज्ञां लाघवं न गणय्यागणियत्वा उचितमेव तवैतिदित्याह । म्मतः ॥ लोके किपल इत्याख्यां गंता ते कीर्तिवर्धनः ॥ १९ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ तावाश्वास्य जगत्स्रष्टा कुमारैः सह नारदः ॥ हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययौ ॥ २० ॥ गते शतधृतौ क्षत्तः कर्दमस्तेन चोदितः ॥ यथोदितं स्वदुहितृः प्रादाद्विश्वसृजां ततः ॥ २१ ॥ मरीचये कलां प्रादाद-नसूयामथात्रये ॥ श्रद्धामंगिरसेऽयच्छत्पुलस्त्याय हविर्भुवम् ॥ २२ ॥ पुलहाय गतिं युक्तां कतवे च कियां सतीम् ॥ ख्यातिं च भृगवेऽयच्छद्वसिष्ठा-याप्यरुंधतीम् ॥ २३ ॥ अथर्वणेऽददाच्छांतिं यया यज्ञो वितन्यते ॥ विप्रर्षभान्कृतोद्वाहान्सदारान्समलालयत् ॥ २४ ॥ ततस्त ऋषयः चत्तः कृत-दारा निमंत्र्य तम् ॥ प्रातिष्ठत्रंदिमापत्राः स्वं स्वमाश्रममंडलम् ॥ २५॥ स चावतीर्णं त्रियुगमाज्ञाय विबुधर्षभम् ॥ विविक्त उपसंगम्य प्रणम्य समभाषत ॥ २६ ॥ अहो पापच्यमानानां निरये स्वैरमंगलैः ॥ कालेन भूयसा नूनं प्रसीदंतीह देवताः ॥ २७॥ बहुजन्मविपक्वेन सम्यग्योगसमा-धिना ॥ द्रष्टुं यतंते यतयः शून्यागारेषु यत्पदम् ॥२८॥ स एव भगवानद्य हेल्नं न गणय्य नः ॥ गृहेषु जातो श्राम्याणां यः स्वानां पत्त्रपोषणः ॥२९॥ स्वीयं वाक्यमृतं कर्तुमवतीणों असि मे गृहे ॥ चिकीर्षुर्भगवान् ज्ञानं भक्तानां मानवर्धनः ॥३०॥ तान्येव ते अस्तिषणि रूपाणि भगवंस्तव ॥ यानि यानि च रोचन्ते स्वजना नामरूपिणः ॥३१॥ त्वां सूरिभिस्तत्त्वबुभुत्सया उद्धा सदा अभिवादाईणपादपीठम् ॥ ऐश्वर्य वैराग्ययशो अवबोधवीर्य-श्रियां पूर्तमहं प्रपद्ये ॥ ३२ ॥ परं प्रधानं पुरुषं महांतं कालं कविं त्रिवृतं लोकपालम् ॥ आत्मानुभृत्यानुगतप्रपंचं स्वच्छन्दशक्तिं कपिलं प्रपद्ये ॥ ३३ ॥ आस्माभिपृच्छे ऽद्य पतिं प्रजानां त्वयावतीर्णाणं उताप्तकामः ॥ परिव्रजत्पदवीमास्थितो ऽहं चरिष्ये त्वां हृदि युंजन्विशोकः ॥ ३४ ॥ यस्त्वं स्वानां भक्तानां पद्यं पुष्णासीति तथा सः ॥ २९ ॥ एतत्प्रपंचयति द्वाभ्याम् । स्वयमेवावतीणींऽसि स्ववाक्यं तव पुत्रो भविष्यामीति यत्तत्सत्यं कर्तुं ज्ञानं ज्ञानसाधनं सांख्यं च चि-कीर्पः सन् ॥३०॥ यानि तवालौकिकानि चतुर्भुजादिरूपाणि तान्येव तेऽभिरूपाणि योग्यानि यानि च स्वजनानां रोचंते मनुष्यसरूपाणि तान्यपि ते रोचंत इत्यर्थः । अरूपिणः प्राकृतरूप-रहितस्य ॥३१॥ अभिवादाई पादपीठं यस्य ऐश्वर्यादिभिः पूर्वं पूर्णम् ॥ ३२ ॥ ऐश्वर्यादिकं विष्टुण्वन्नाह । परं परमेश्वरम् । तत्र हेतुः । स्वच्छंदाः स्वाधीनाः शक्तयो यस्य ता एवाह । प्रधानं प्रकृतिरूपं पुरुषं तद्धिष्ठातारं महातं महत्त्वरूपं कालं तेषां श्रोमकं त्रिवृतमहंकाररूपं लोकात्मकं तत्पालात्मकं च तदेवं मायया प्रधानादिरूपताप्रुक्त्वा चिच्छक्त्या निष्प्रपंचतामाह । आत्मातु-

भावत् ०

11851

भूत्या चिच्छक्त्याऽतुगतः स्विस्मन् लीनः प्रपंचो यस्य तम् । किंव सर्वज्ञम् । प्रधानाद्याविभीवलयसाक्षिणमित्यर्थः ॥ ३३ ॥ संन्यासानुज्ञां प्रार्थयते । आस्माभिष्टच्छे यिकविदिभिष्टच्छामी-त्यर्थः । त्वया पुत्ररूपेणावतीर्णानि निष्ट्वानि ऋणानि दैवादिरूपाणि यस्य स आप्तकामश्राहं परिव्रज्ञतां संन्यासिनां पदवीं मार्गमाश्रितः संस्त्वां युंजन् स्मरिन्वचिर्ध्यामि ॥ ३४ ॥ अहं ताव-ज्ज्ञानोपदेशायैव त्वद्गृहेऽवतीर्णः । अतस्तव गृहे वसतोऽपि मुक्तिः सुलभैव । यद्यवश्यं गंतव्यमेवेत्याग्रहस्तथापि मामेवानुस्मर्न् गच्छेत्याशयोनाह । मयेति पद्भाः । सत्यलौकिके वैदिके लौकिके च कृत्ये स्वोक्तस्य प्रामाण्यमभिदर्शयति । यद्यस्मानुभ्यं तव पुत्रो भविष्यामीत्यवोचम् । अथ अतएव तद्दतं सत्यं यथा भवति तथा मयाऽजनि जन्म स्वीकृतम् ॥३५॥ दुराशयाद्विगान्मुमुन्णां मुनीनामात्मदर्शने संमताय तन्त्वानां प्रसंख्यानाय विद्धीन्स्यतस्यानुपंगः ॥ ३६ ॥ नन्वयमात्मज्ञानमार्गः पूर्वसिद्ध एव नेदानीमपूर्ववत्त्रवतनीयस्तत्राह । एप इति । अव्यक्तः स्चमः ॥ ३७ ॥ कामं यथेच्छम् । आप्रष्टोऽनुज्ञातः यदा यथा त्वं गंतुं मां पृष्टवांस्तथाऽत्रावस्थातुं मयाऽपि त्वमापृष्ट इत्यर्थः । मिय संन्यस्तेन समिवितेन कर्मणा । अविद्यया मृत्युं तीर्त्या विद्ययाऽमृतमश्रुत

श्रीभगवानुवाच ॥ मया प्रोक्तं हि लोकस्य प्रमाणं सत्यलौकिके ॥ अथाजिन मया तुभ्यं यदवोचसृतं सुने ॥ ३५ ॥ एतन्मे जन्म लोकेऽस्मिन्सुमुचूणां दुराशयात् ॥ प्रसंख्यानाय तत्त्वानां सम्मतायात्मदर्शने ॥ ३६ ॥ एव आत्मपथोऽन्यको नष्टः कालेन भूयसा ॥ तं प्रवर्तयितुं देहिममं विद्धि
मया भृतम् ॥ ३७ ॥ गन्छ कामं मयाऽऽपृष्टो मिय संन्यस्तकर्मणा ॥ जित्वा सुदुर्जयं मृत्युममृतत्वाय मां भज ॥ ३८ ॥ मानात्मानं स्वयंज्योतिः
सर्वभूतगुहाशयम् ॥ आत्मन्येवात्मना वीद्य विशोकोऽभयमृन्छित ॥ ३९ ॥ मात्रे आध्यात्मिकीं विद्यां शमनीं सर्वकर्मणाम् ॥ वितरिष्ये यया
चासौ भयं चातितिरिष्यिति ॥४०॥ मेत्रेय उवाच ॥ एवं समुदितस्तेन किपलेन प्रजापितः ॥ दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगाम ह ॥ ४१ ॥ वतं
स आस्थितो मौनमात्मेकशरणो मुनिः ॥ निःसंगो व्यचरत्क्षोणीमनिवरिनकेतनः ॥४२ ॥ मनो ब्रह्मणि युंजानो यतत्सदसतः परम् ॥ गुणावभासे
विग्रुण एकभक्त्याऽनुभाविते ॥४३॥ निरहंकृतिर्निर्भश्र निर्द्धेः समद्दक् स्वदक् ॥ प्रत्यक् प्रशांतधीर्थारः प्रशांतोिर्मिरवोदिधः ॥ ४४ ॥ वासुदेवे
भगवित सर्वज्ञे प्रत्यगात्मिन ॥ परेण भक्तिभावेन लब्धात्मा मुक्त्वंधनः ॥ ४५ ॥ आत्मानं सर्वभूतेषु भगवंतमवस्थितम् ॥ अपश्यत्सर्वभूतानि
भगवत्यिप चात्मिन ॥ ४६ ॥ इञ्छाद्येषविद्दीनेन सर्वत्र समवेतसा ॥ भगवद्धिक्तुकेन प्राप्ता भागवती गितः ॥ ४७ ॥ इति श्रीमद्भागवते महा-

इति श्रुतेः ॥ ३८ ॥ तत्र मां परमं परमात्मानमात्मिन स्वस्मिन्नात्मना मनसा अन्वीक्षयाणोऽभयं मोक्षं प्राप्स्यसि ॥ ३९ ॥ मात्रे देवहृत्ये शमनीम्रुन्मूलनीम् । भयमितशयेन तरिष्यित परमानंदं प्राप्स्यतीति चकारार्थः ॥ ४० ॥ समुद्रितः सम्यगुक्तः सन् तं प्रद्विणीकृत्य ॥ ४१ ॥ म्रुनीनामिदं मौनं व्रतमहिंसालक्षणम् ॥ ४२ ॥ सदसतः परं यत्तस्मिन् ब्रह्मणि गुणावभासके निर्गुणे एकभक्त्याऽन्यभिचारिण्या भक्त्याऽनुभावितेऽपरोक्षीकृते ॥४३॥ अतो देहादिष्वहंकारादिरहितः अत्र विदेशः शीतोष्णाद्यनाकुलः समदग्मेदाग्राहकः किंतु स्वदक् स्वमेव पश्यन् प्रत्यक् प्रवणा शांता विचेपरहिता धीर्यस्य ॥ ४४ ॥ तदेवंविधकिणतोपाधिनिर्शितमुक्त्वा परमेश्वरपद्रशक्तिमाह । वासुदेव इति त्रिभिः । प्रतीचो जीवस्यात्मिन लब्ध आत्मा चित्तं येन यतो मुक्तं वन्धनमज्ञानम् ॥ ४५ ॥ लब्धात्मतामेवाह । आत्मानमिति ॥ ४६ ॥ तदेवं तेन भागवती गतिः प्राप्ता । पाठांतरे स एव तां गत्ति प्राप्त इति ॥ ४७ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृती-

श्रीधरा

Magt.

यस्कंघे टीकायां चतुर्विशोऽज्यायः ॥ २४ ॥ पंचविशे जनन्या तु पृष्टो वंधविमोचनम् ॥ आदावाह परं भक्तिलक्षणं किपलः सुतः ॥१॥ किपलेनार्पिता मात्रे गूढमावनियंत्रिता ॥ योगमाणिक्य-मंजूषा स्फुटमुद्धाट्यतेऽधुना ॥२॥ उक्तानुवादपूर्वकं कापिलं योगं पृच्छति । कपिल इति त्रिमिः । तत्त्वानां संख्याता गणकः । सांख्यप्रवर्तक इत्यर्थः । अतएव स्वयंजातः आत्मप्रज्ञप्तये आत्म-तस्वज्ञापनाय ॥१॥ पुंसां मध्ये वर्ष्मणो षृद्धस्योत्तमस्येत्यर्थः । सर्वयोगिनां मध्ये वरिम्णः वरस्य भावो वरिमा । भवितृप्रधानोऽयं निर्देशः । वरिष्ठस्येत्यर्थः । यद्वा वरीयस्त्वादित्यर्थः । विश्रुतौ कीतौं असव इंद्रियाणि भूर्यलं न तृष्यंति । श्रुतेन श्रवणेन दीन्यति द्योतत इति तथा तस्य। यद्या। भूरि बहुशः श्रुतो देवो येन तस्यापि मेऽसव इति संबंधः ॥२॥ स्वानां पुंसां छंदेनेच्छया आत्मा देहो यस्य सः यद्यत्कर्म विधत्ते तानि कर्माणि कीर्तनाहाण्यनुकीर्तय ॥३॥ यथा त्वं मां प्रचोदयस्येवं प्रचोदितः सन् तथा तत्प्रशानुसारेण आन्वीक्षिक्यामात्मविद्यायाम् ॥ ४॥ विदुसरे विदुसरिस पुराणे तृतीयस्कंधे कापिलेये चतुर्विंशतितमो अध्यायः ॥ २४ ॥ शौनक उवाच ॥ कपिलस्तत्त्वसंख्याता भगवानात्ममायया ॥ जातः स्वयमजः साक्षादात्मप्रज्ञप्तये नृणाम् ॥ १ ॥ न ह्यस्य वर्ष्मणः पुंसां वरिम्णः सर्वयोगिनाम् ॥ विश्रुतौ श्रुतदेवस्य भूरि रुप्यंति मेऽसवः ॥ २ ॥ यद्यद्विधत्ते भगवान् स्वच्छंदात्माऽऽत्ममायया ॥ तानि मे श्रद्धधानस्य कीर्तन्यान्यनुकीर्तय ॥ ३ ॥ सूत उवाच ॥ द्वैपायनसखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा ॥ प्राहेदं विदुरं प्रीत आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः ॥ ४ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ पितरि प्रस्थिते ऽरण्यं मातुः प्रियचिकीर्षया ॥ तस्मिन्बिदुसरे ऽवात्सीद्भगवान् कपिलः किल ॥ ५ ॥ तमासीनमकर्माणं तत्त्वमार्गाग्रदर्शनम् ॥ स्वसुतं देवहूत्याह धातुः संस्मरती ववः ॥ ६ ॥ देवहूतिरुवाच ॥ निर्विण्णा नितरां भूमत्रसदिद्वियतर्पणात् ॥ येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाऽन्धं तमः प्रभो ॥ ७॥ तस्य त्वं तमक्षोऽन्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगम् ॥ सञ्चर्जनमनामंते लच्धं में त्वदनुग्रहात् ॥ ८ ॥ य आद्यो भगवान्पुंसामीश्वरो वै भवान् किल ॥ लोकस्य तमसाऽन्धस्य चत्तुः सूर्य इवोदितः ॥ ९ ॥ अथ मे देवसंमो-हमपाकष्टुं त्वमर्हसि ॥ योऽवग्रहोऽहंममेतीत्येतस्मिन्योजितस्त्वया ॥१०॥ तं त्वा गताऽहं शरणं शरण्यं स्वभृत्यसंसारतरोः कुठारम्॥ जिज्ञासयाऽहं प्रकृतेः पूरुपस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम् ॥ ११ ॥ मैत्रेय ज्वाच ॥ इति स्वमातुर्निरवद्यमीप्सितं निशम्य पुंसाम्पवर्गवर्धनम् ॥ धिया्ऽभिनंद्या-त्मवतां सतां गतिर्बभाष ईषत्तिमतशोभिताननः ॥ १२ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ योग आध्यात्मकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे ॥ अत्यंतोपरितयत्र दुःखस्य च सुखस्य च ॥ १३ ॥ तिममं ते प्रवच्यामि यमवोचं पुराऽनघे ॥ ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वांगनैपुणम् ॥ १४ ॥ चेतः खल्वस्य ॥५॥ तत्त्वमार्गस्यात्रं पारं दर्शयतीति तथा तम् । एव मानवि ते गर्भं प्रविष्टः कैटभार्दन इत्यादिधातुर्वचः ॥ ६ ॥ असतामिद्रियाणां तर्पणाद्विपयाभिलापाभिविंण्णा श्रांताऽस्मि । येन संभाव्य-मानेन पूर्यमाणेन ॥७॥ पारं गमयतीति पारगं त्वमेव श्रेष्ठं चजुर्मे मया लब्धम् । त्वदनुग्रहाक्षन्मनामंते भाव्ये सित ॥ ८ ॥ तत्प्रपंचयित । स भगवान् भवांश्चरूरूप उदितः सूर्यो यथा ॥९॥ अपाक्रव्हमपनेतुम् । कोऽसौ संमोहस्तमाह । एतस्मिन्देहादौ त्वयैव योजितो योऽहंममेत्यवग्रह आग्रहः द्वितीय इतिशब्दस्तत्कार्यरागादिग्रहणार्थः ॥१०॥ प्रकृतेः पुरुषस्य च जिज्ञासया त्वामहं शरणं गता सती नमामीत्यन्वयः । कुठारं छेत्तारम् ॥ ११ ॥ अपवर्गवर्धनं मोचे रतिजनकम् । ईपित्समतेन शोभितमाननं यस्य ॥१२॥ आप्यात्मिक आत्मिनिष्ठः । यत्र यस्मिन् ॥१३॥१४॥

तत्र सर्वोगर्नेपुण्यं चित्तसंशयमाधीनमिति दर्शयन्नाह । चेत इति । अस्यात्मनो जीवस्य गुणेषु विषयेषु पुंसि परमेश्वरे वाशब्दस्तु शब्दार्थे ॥ १५ ॥ यथा च चित्तसंयमे पुरुषार्थसिद्धिस्त-इर्शयति । अहमिति त्रिभिः । मलैर्वीतं यदा शुद्धं मनो भवति । मनःशुद्धेर्ज्ञापकमाह । अदुःखमिति ॥ १६ ॥ निरन्तरं निर्भेदम् । अणिमानं सूचमम् । अखंडितमपरिच्छिन्नम् ॥ १७ ॥ हतौजसं क्षीणबलाम् ॥ १८ ॥ मनःशुद्धौ च भक्तिरेवांतरंगसाधनिवत्याह । नेति ॥ १९ ॥ अस्य सर्वस्यापि यत्सङ्गो मूलमित्याह । प्रसङ्गमिति । अपावृतं निरावरणम् ॥ २० ॥ साधूनां लक्षणमाह । तितिक्षव इति चतुर्भिः । साधवः शास्त्रानुवर्तिनः साधु सुशीलं तदेव भूषणं येपाम् ॥ २१ ॥ २२ ॥ एतानुक्तलक्षणान्भक्तान् तापा आध्यात्मिकादयो न तपंति न व्यथयंति । कुतः मद्गतं चेतो येषां तान् ॥२३॥ ये तापैर्नाभिभयंते ते साधव इत्यर्थः ॥२४॥ सत्सङ्गस्य भक्त्यङ्गतामुपपादयति । सतामिति । वीर्यस्य सम्यग्विद्धेदनं यास ता वीर्यसंविदः हत्कर्णयो रसायनाः बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम् ॥ गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये ॥ १५ ॥ अहंममाभिमानोत्थैः कामलोभादिभिर्मलैः ॥ वीतं यदा मनः शुद्धमदुः खमसुखं समम् ॥ १६ ॥ तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृतेः परम् ॥ निरंतरं स्वयंज्योतिरणिमानमखंडितम् ॥ १७ ॥ ज्ञानवैराग्ययुक्तेन

भक्तियुक्तेन चात्मना ॥ परिपश्यत्यदासीनं प्रकृतिं च हतौजसम् ॥ १८ ॥ न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मिन ॥ सदृशोऽस्ति शिवः पंथा योगिनां त्रह्मसिद्धये ॥ १९ ॥ त्रसंगमजरं पाशमात्मनः कवयो विदुः ॥ स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारमपाहृतम् ॥ २० ॥ तितिक्षवः कारुणिकाः सहदः सर्वदेहिनाम् ॥ अजातरात्रवः शांताः साधवः साधुभूषणाः ॥२१॥ मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वंति ये दढाम् ॥ मत्कृते त्यक्तकर्माणस्त्यक्त-स्वजनबांधवाः ॥२२॥ मदाश्रयाः कथा मृष्टाः शृष्वन्ति कथयन्ति च ॥ तपन्ति विविधास्तापा नैतान्मद्भतचेतसः ॥ २३ ॥ ते एते साधवः साधिव सर्वसङ्गविवर्जिताः ॥ सङ्गस्तेष्वथ ते प्रार्थ्यः सङ्गदोषहरा हि ते ॥२४॥ सतां प्रसङ्गान्मम वीर्यसम्बिदो भवन्ति हत्कर्णरसायनाः कथाः ॥ तज्ञोषणा-दाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्मिक्तिरनुक्रमिष्यति ॥२५॥ भक्त्या पुमान् जातविराग ऐद्रियाद्दृष्टश्रुतान्मद्रचनानुचितया ॥ चित्तस्य यत्तो प्रहणे योग-युक्तो यतिष्यते ऋजुभियोंगमार्गैः ॥२६॥ असेवयाऽयं प्रकृतेर्गुणानां ज्ञानेन वैराग्यविज्ञिभतेन ॥ योगेन मय्यर्पितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मान-मिहावरुन्धे ॥ २७ ॥ देवहृतिरुवाच ॥ काचित्त्वय्युचिता भक्तिः कीदृशी मम गोचरा ॥ यया पढं ते निर्वाणमञ्जसा अन्य ॥ २८ ॥ यो योगो भगवद्वाणो निर्वाणात्मं स्त्वयोदितः ॥ कीदृशः कित चाङ्गानि यतस्तत्त्वाववोधनम् ॥ २९ ॥ तदेतन्मे विजानोहि यथाऽहं मन्दधीर्हरे ॥ सुखं सुखदाः वासां जोपणात्सेवनादपवर्गोऽविद्यानिवित्तर्वरर्म यस्मिस्तिस्मिन्हरौ प्रथमं श्रद्धा ततो रतिस्ततो भक्तिरनक्रमिष्यति क्रमेण भविष्यतीत्यर्थः ॥२५॥ ततः किमत आह । भक्त्येति। मम रचना या

सृष्ट्यादिलीला तस्या अनुचितया या भक्तिस्तया ऐदियात्सुखाज्जातविरागः सन् दृष्टश्रुतादैहिकामुध्मिकात् ततो यत्त उद्युक्तः संश्वित्तस्य ग्रहणे यतिष्यते ऋजुभिर्भक्तिप्रधानत्वादनायासैः॥ २६ ॥ तदेवं प्रकृतेर्गुणानामसेवया ज्ञानादिभिश्वायं जीव इहैव देहे मामेवावरुंघे प्राप्नोति ॥२७॥ काचिदिति । कास्विदित्यर्थः । उचिता योग्या तत्रापि मम स्त्रियाः कीदशी गोचरा योग्या । निर्वाणं मोचात्मकं तव पदं स्वरूपमन्वाक्षवे अनन्तरमेव सर्वात्मना प्राप्स्यामि । अंजसा त्विति पाठे अहं त्विति संबंधः ॥२८॥ भगवद्वाणो यो मगवंतं छच्चोकरोतीत्यर्थः । यतो यस्माद्योगात् ॥२९॥

विजानीहि विशेषेण ज्ञापय सुखमनायासेन ॥३०॥ इत्थं मातुर्थं प्रयोजनं विदित्वा । जातस्नेहत्वे हेतुः । यत्र यस्यां तन्वा देहेनाविर्भृतः तन्त्रान्यास्नायंतेऽनुक्रस्यंते यस्मिन् । कि तत् । यत्सांख्यं प्रवदंति तत्प्रोवाच भक्तिवितानं च योगं च ॥३१॥ काचिन्त्रस्युचिता भक्तिरिति पृष्टासुन्तमां भक्ति लक्षयिति । गुणा विषया लिंग्यंते ज्ञायन्ते यस्तेषां देवानां द्योतनात्मकानामिद्रियाणां तद्वधिष्ठातृणां वा सन्त्रभूतों हरावेच या वृक्तिः सा भक्तिः सिद्धेर्यक्तेरिप गरीयसीत्युत्तरेणान्वयः । कथंभूता । अनिमित्ता निष्कामा स्वाभाविक्ययत्नसिद्धा । तेषामेवंविधवृत्तौ हेतुमाह । गुरोक्ष्वारणमनुश्रयत इत्यनुश्रवो वेदस्तदिहितमानुश्रविकं तदेव कर्म येपाम् । अत्यवक्षेत्रकेष्ठपमित्वकृतं मनो यस्य पुंसः शुद्धसन्त्रस्येत्यर्थः ॥ ३२ ॥ मुक्तिश्र प्रासंगिकी भवत्येवेत्याह । या भक्तिः कोशं
लिंगशरीरं जरयित क्षपयित । स्वप्रयत्नं विनेव सिद्धौ दृष्टांतः । निगीणं भक्तमन्त्रमनलो जाठरो यथा जरयतीति ॥ ३३ ॥ भक्तर्गरिष्ठत्वमेवोपपाद्यति । नैकात्मतामिति पंचिमः । एकात्मतां
सायुज्यमोन्तं मदर्थमीहा क्रिया येपाम् । प्रसङ्ज्यासक्ति कृत्वा पौरुपाणि वीर्याणि ॥३४॥ प्रसन्नानि वक्ताण्यरुणानि लोचनानि च येषु तैर्मदृष्टैः साकं सह नित्यं परमेश्वरानुभवसुखं मक्तावधिकमिति

बुद्धचेय दुर्वीधं योषा भवदनुग्रहात् ॥ ३० ॥ मैत्रेय उवाच ॥ विदित्वाऽर्धं किपछो मातुरित्थं जातस्नेहो यत्र तन्वाऽभिजातः ॥ तत्वाम्नायं यत्रवदित सांख्यं प्रोवाच वे भक्तिवितानयोगम् ॥ ३१ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ देवानां गुणिछंगानामानुश्रविककर्मणाम् ॥ सत्त्व एवैकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या ॥ ३२ ॥ अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेर्गरीयसी ॥ जरयत्याशु या कोशं निर्गार्णमनछो यथा ॥३३॥ नैकात्मतां मे स्पृह्यंति केचिन्मत्पादसेवाऽभिरता मदीहाः ॥ येऽन्योन्यतो भागवताः प्रसञ्च सभाजयंते मम पौरुषाणि ॥३४॥ पश्यंति ते मे रुचिराण्यंव संतः प्रसन्नवक्त्रारुणछोचनानि ॥ रूपाणि दिव्यानि वरपदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदंति ॥ ३५ ॥ तैर्दर्शनीयावयवैरुदारिवहासहासेक्षितवामसुक्तैः ॥ हतात्मनो हत्प्राणांश्च भक्तिरिवच्छतो मे गतिमण्वीं प्रयुक्ते ॥ ३६ ॥ अथो विभूतिं मम मायाविनस्तामैश्वर्यमष्टांगमनुप्रवृत्तम् ॥ श्रियं भागवतीं वाऽस्पृह्यंति भद्रां परस्य मे तेऽश्नुवते तु छोके ॥ ३७ ॥ न किहिचिन्मत्पराः शांतरूषे नंद्यंति नो मे निमिषो छेढि हेतिः ॥ येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सर्वान्यरः सुहृद्दो देविमष्टम् ॥ ३८ ॥ इमं छोकं तथैवामुमात्मानमुभयायिनम् ॥ आत्मानमनु ये चेह ये रायः पश्चो गृहाः ॥ ३९ ॥ विसृज्य सर्वान्य

भावः ॥ ३५ ॥ आत्मानंदस्त्वववयंभावीत्याह । तैरिति । दर्शनीया मनोहरा अवयवा मुखनेत्रादयो येषु तैः । हत आत्मा चित्तं येपाम् । हता आकृष्टाः प्राणाश्रेंद्रियाणि येपां तान्भजतोऽनिच्छत इच्छाहीनान्प्यवीं गितं मुक्ति प्रयुक्ते प्रापयित । कैः साधनैईतात्मनः उदारैविलासादिभिः तत्र विलासो लीला वामं मनोहरं सक्तं मधुरभाषणम् ॥ ३६ ॥ विभूत्यादिकं च तत्राधिकमित्याह । अथो अविद्यानिष्ट्रत्यनंतरं विभृति सत्यलोकादिगतां भोगसंपत्तिमणिमाद्यष्टांगमैश्वर्यमनुप्रश्चतं भक्तिमनु स्वत एव प्राप्तमिष भागवतीं च श्रियं वैकुंठस्थां संपत्तिमस्पृह्णवित । ते यद्यपि न स्पृह्णवितित्यर्थः । तथापि लोके वैकुंठे अञ्चवते तु प्राप्नुवंत्येव ॥३७॥ नन्वेवं ति लोकत्वाविशेपात्स्वगीदिवद्भोक्तभोग्यानां कदाचिदिनाशः स्थानत्राह । हे शांतरूपे ! यद्वा शांतं शुद्धसन्त्रं तद्वपे वैकुंठे मत्पराः कदाचिदिषि न नंच्यंति भोग्यहीना न भवंति । अनिमिषो मे हेतिर्मदीयं कालचकं च नो लेढि ताम्न प्रसति । तत्र हेतुर्येपामिति । सत इव स्नेहविषयः । सखेव विश्वासात्पदम् । गुरुरिवोपदेष्टा । सहिद्वि हितकारी । इष्टं दैवमिव पूज्यः । एवं सर्वभावेन मां ये भजंति तान्मदीयं कालचकं न प्रसतीत्यर्थः ॥३८॥ एवंभूतां तु सिक्तमेकातमक्तेस्यो ददामीत्याह । इमिमिति द्वास्याम् । उभयायिनं

118811

लोकद्वयगामिनमात्मानं सोपाधिकमात्मानमञ् ये पुत्रकलत्रादयो ये च पश्चादयः । रायः धनानि ॥ ३९ ॥ अन्यांत्र परिग्रहान् मृत्योः संसारादितपार्येऽतितारयामि ॥ ४० ॥ अभक्तानां तु कथंचिद्पि न मोश्च इत्याह । नेति । मद्भगवतोऽन्यत्र भगवतो मचो विना सर्वभूतानामात्मनः भगवदादिविशेषणत्रयेण सामध्यं निरपेक्षत्वं हितकारित्वं चोक्तम् ॥ ४१ ॥ ऐश्वयं स्फुटयित । मद्भयादिति । श्रुतिश्च भीषाऽस्माद्धातः पवते । भीपोदेति सर्यः । भीपासमादिग्नश्चेद्रश्च । मृत्युर्घावित पंचम इति ॥ ४२ ॥ मद्भजनादेव मोश्च इत्यत्र सदाचारं प्रमाणयित । ज्ञानेति ॥ ४३ ॥ उपसंहरित । एतावानिति । मय्यपितं सन्मनः स्थिरं भवतीति यदेतावानेव ॥४४॥ इति श्री०तृती०टीकायां पंचिवशोऽध्यायः ॥२५॥ पड्विशे पुंत्रकृत्योस्तु विवेकायोपवर्ण्यते ॥ सांख्येन सवभावानां जन्म सञ्चणमेदतः ॥ १ ॥ घात्रा पुत्राय यत्रोक्तं क्षत्रे मित्रासुतेन यत् ॥ मात्रे सांख्यं तद्घ्यात्मं प्राधान्येनाह तच्चवित् ॥ २ ॥ तच्चाम्नायं यत्प्रवदन्ति सांख्यमाह ॥ अथेति ॥ १ ॥ नतु स्रक्तिरात्मज्ञानादेव नतु तच्चलक्षणज्ञानात् । तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति इति श्रुतेरत आह । ज्ञानमिति । आत्म-

न्यांश्च मामेवं विश्वतोमुख्य ॥ भजंत्यनन्यया भक्त्या तान्मृत्योरितपारये ॥ ४० ॥ नान्यत्र मद्भगवतः प्रधानपुरुषेश्वरात् ॥ आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीत्रं निवर्तते ॥ ४१ ॥ मद्भयद्भाति वातोऽयं सूर्यस्तपित मद्भयात् ॥ वर्षतींद्रो दहत्यग्निमृत्युश्चरित मद्भयात् ॥ ४२ ॥ ज्ञानवैराग्ययुक्ते मिक्त्योगेन योगिनः ॥ चेमाय पादमूलं मे प्रविशंत्यकुतोभयम् ॥ ४३ ॥ एतावानेव लोकेऽस्मिन्पुंसां निःश्चेयसोदयः ॥ तीत्रेण भक्तियोगेन मनो मय्यपितं स्थिरम् ॥ ४४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कंधे कापिल्योपाल्याने पंचिवंशतितमोऽध्यायः ॥ २५ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ अथ ते संप्रवच्यामि तत्त्वानां लच्चणं पृथक् ॥ यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः ॥ १ ॥ ज्ञानं निःश्चेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनम् ॥ यदाहुर्वणये तचे हृदयग्रंथिभेदनम् ॥ २ ॥ अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः ॥ प्रत्यग्धामा स्वयंज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम् ॥ ३ ॥ स एप प्रकृतिं स्हमां देवीं गुणमयीं विभुः ॥ यहच्छयैवोपगतामभ्यपद्यत लीलया ॥ ४ ॥ ग्रणैर्विचित्राः सृजतीं सह्तपाः प्रकृतिं प्रजाः ॥ विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञानगृह्या ॥ ५ ॥ एवं पराभिष्यानेन कर्तृतं प्रकृतेः पुमान् ॥ कर्मश्च क्रियमाणेषु गुणैरात्मिन मन्यते ॥६॥ तदस्य संमृतिर्वन्धः पारतंत्र्यं स इह ज्ञानगृह्या ॥ ५ ॥ एवं पराभिष्यानेन कर्तृतं प्रकृतेः पुमान् ॥ कर्मश्च क्रियमाणेषु गुणैरात्मिन मन्यते ॥६॥ तदस्य संमृतिर्वन्धः पारतंत्र्यं

दर्शनरूपं ज्ञानमतएव हृद्यग्रंथिमेदनमहंकारिनवर्तकं निःश्रेयसप्रयोजनाय यदाहुस्तत्ते वर्णयामि । तत्त्वरुक्षणज्ञानादेव विविक्तात्मज्ञानं भवतीति भावः॥ २ ॥ तत्र पुरुषं रुक्षयति। अनादिरिति । अत्यत्त्र पुरुषः कोऽसावात्मा प्रत्यकप्रतिरोमं धाम स्फूर्तिर्यस्य । क्षणिकपक्षं व्यावर्तयति। अनादिरिति । संसारित्वपक्षं व्यावर्तयति । प्रकृतेः परः । अन्योऽसंगः । ज्ञानादिगुणत्वं वारयति निर्गुणः । मीमांसकाद्यभिमतज्ञानविषयत्वं वारयति । स्वयंज्योतिः अनेनैव प्रामाकराभिमतं ज्ञानाधारत्वेन स्फुरणमिषि निरस्तस् । स्वयंज्योतिष्ठु हेतुः । विश्वं येन समन्वितं प्रकाशत इति शेषः । एतैरेव हेतुभः पुरुषस्य प्रकृतेः परत्वमिष सिद्धम् ॥ ३ ॥ अत्रावरणविचेषशक्तिभेदेन प्रकृतिद्विविधा तत्रावरणशक्त्या सैव जीवोषाधिरिवद्या विचेषशक्त्या सैव माया पारमेश्वरी । पुरुषश्व जीवेश्वररूपेण द्विविधः । तत्र यः प्रकृत्यविवेकेन संसरित स जीवः। यस्तु प्रकृति वशीकृत्य विश्वसृष्टचादि करोति स ईश्वरः । तत्र प्रकृत्यविवेकेन जीवस्य संसारप्रकारमाह । स एप इति पंचिभः । सूच्यामव्यक्तां देवी देवस्य विष्णोः शिक्तं ठीरुयोपगतां यहच्छियैवाभ्यपद्यतेत्यन्वयः ॥ ४ ॥ तस्या छीरुयामह । गुणिरिति । ज्ञानं गृह्यत्याद्वणोतिति ज्ञानगृहा तया । तथा च श्रुतिः । अजामेकां लोहित-

श्रीधरी

अ०२६

शुक्क कृष्णां बह्वीं प्रजां जनयन्तीं सरूपाम् । अजो ह्येको जुपमाणोऽनुशेते जहात्येनां शुक्तभोगामजोऽन्यः इति । सुमुहे आत्मानं विस्मृतवान् ॥ ५ ॥ पराभिष्यानं प्रकृत्यध्यासस्तेन प्रकृतेर्गुणैः कर्मसु क्रियमाणेषु कर्मत्वमात्मिन मन्यते ॥ ६ ॥ तिदिति कर्मत्वमाननमेव अस्य पुरुषस्य साक्षिमात्रत्वादकर्त्तरेव सतः कर्मभिर्वधः ईशस्यापरतंत्रस्यैव कर्मवंधकृतं भोगे पारतंत्र्यं निर्दृतानमनः सुखात्मकस्यैव संसुतिर्जनम्मृत्युप्रवाहः प्रकृत्यविवेककृतमेतत्सर्वं भवतीत्यर्थः ॥ ७ ॥ ननु चैतन्यसामानाधिकरण्येनैव कर्मत्वादिप्रतितेः स्वस्यैव तदंगीक्रियतां नेत्याह । कार्यशारिं कारणमिद्रियं कर्ता देवतावर्गः तद्भावापन्तो पुरुषस्य प्रकृति कारणं विदुः । कूटस्थस्य स्वतो विकारभावात्प्रकृतिपरिणामभूतदेहाद्यहंकारकृतमेव कर्मत्वादिकमित्यर्थः । भोक्तृत्वे तु पुरुषं कारणं विदुरित्यस्यायं भावः । यद्यप्यहंकारगतमेव कर्मत्वादिकं भोक्तृत्वं च तथापि विकारस्य जडावसानत्वादुपाधिप्राधान्यं भोगस्य चिदवसानत्वादुपहितप्राधान्यमिति ॥ ८ ॥ तदेवं संसारिणं पुरुषं तद्वेतुं प्रकृतिं च ज्ञात्वेदानीं जगत्कारणमीश्चरं तत्प्रकृतिं च पृच्छति । प्रकृतिरिति । अस्य विश्वस्य सदस्य स्थुलं स्वनं च कार्यं यदात्मकं तयोः प्रकृतिपुरुषयोः ॥ ९ ॥ तत्र प्रकृतिं लक्षयित ।

च तत्कृतम् ॥ भवत्यकर्तुरीशस्य साक्षिणो निर्वृतात्मनः ॥ ७ ॥ कार्यकारणकर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः ॥ भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृतेः परम् ॥ ८ ॥ देवहूतिरुवाच ॥ प्रकृतेः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम ॥ ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच यदात्मकम् ॥ ९ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ यत्तित्रगुणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम् ॥ प्रधानं प्रकृतिं प्राहुरविशेषं विशेषवत् ॥ १० ॥ पंचिमः पंचिमर्बद्धा चतुर्मिर्दशिभस्तथा ॥ एतचतुर्विशितकं गणं प्राधानिकं विदुः ॥ ११ ॥ महाभूतानि पंचैव भूराषोऽमिर्मरुव्नभः ॥ तन्मात्राणि च तावंति गंधादीनि मतानि मे ॥ १२ ॥ इन्द्रियाणि दश श्रोत्रं त्वय्ह्यसननासिकाः ॥ वाकरौ चरणौ मेढ्रं पायुर्दशम उच्यते ॥ १३ ॥ मनो बुद्धिरहंकारश्चित्तमित्यंतरात्मकम् ॥ चतुर्धा लद्ध्यते भेदो वृत्त्या लक्षणरूपया ॥ १४ ॥ पतावानेव संख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्य ह ॥ सिन्नवेशो मया प्रोक्तो यः कालः पंचविशकः ॥ १५ ॥ प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालमेके यतो भयम् ॥ अहंकारिवमूहस्य कर्तुः प्रकृतिमोयुषः ॥ १६ ॥ प्रकृतेर्गुणसाम्यस्य निर्विशेषस्य मानवि ॥ चेष्टा यतः स भगवानकाल इत्युपलक्षितः ॥ १७ ॥ अंतः पुरुषरूपेण कालरूपेण यो बहिः ॥ समन्वेत्येष सत्त्वानां भगवानात्ममायया ॥ १८ ॥ दैवात्नुभितधर्मिण्यां स्वस्यां

यत्त्रधानं तदेव प्रकृति प्राहुः । कि तत्प्रधानं स्वतोऽविशेषम् । विशेषविद्वशेषाणामाश्रयः ति कि ब्रह्म न त्रिगुणम् । कि महत्तस्वादि न अन्यक्तमकार्यम् । कि कालादि न सदसदात्मकं कार्यकारणरूपम् । कि जीवः प्रकृतिः न नित्यम् ॥ १० ॥ अन्येषां तस्वानां लच्चणं वस्तुं तानि गणयति । पंचिमिरित्यादि । संख्यामेदेनैतचतुर्विशंतिकं एतानि चतुर्विशितिर्यस्मिन् गणे तं गणं प्राधानिकं प्रधानकार्यात्मकं ब्रह्म विदुः ॥ ११ ॥ एतद्विवृणोति । महाभूतानीति त्रिमिः । तावंति पंचैव ॥ १२ ॥ १३ ॥ अंतरांत्मकमंतःकरणम् । लक्षणरूपया व्यवच्छेदिकया ॥ १४ ॥ यावान्मया प्रोक्त एतावानेव संख्यातो गणितस्तस्वद्धैः । काले तु मतद्वयमाह । यः कालः स पंचिवशिकः । अन्यार्थे कप्रत्ययः । प्रकृतेरेवावस्थाविशेष इत्यर्थः ॥ १५ ॥ एके तु पौरुषं प्रकृतिस्थिष्वरस्य प्रभावं विक्रमं कालमाहुः । तमेव कालं द्वेधा लक्षयित । यतो सयं भवति । कस्य प्रकृतिमीयुषः प्राप्तस्य अतएव देहेऽहंकारेण विमृदस्य कर्तुर्जीवस्य अनेन संहारकत्वेन लक्षितः । १६ ॥ सृष्टिहेतुत्वेन लक्षयित । १७ ॥ क्षोऽसौ भगवांस्तमाह । अन्तरिति । अंतः सर्वप्राणिनां यः प्रकृष्कपेण नियन्तृत्वेन समन्वेति सम्यक् तद्विकाररिहत एवानुस्यूतो वर्तते

118411

यहिश्व कालरूपेण । एप भगवान् । यद्वा । यः पुरुप इति प्रसिद्धः कालः स पंचविश एके तु पुरुपस्य प्रभावं कालमाहः । प्रभावस्येव लक्षणम् । यत इति । पुरुपस्येव कालत्वे हेतः प्रकृतेरिति । उभयथा विवक्षायां हेतः अन्तरिति शेषं समानम् । तदेवं प्रकृतेश्वतिविश्वति मेदाः । जीवेश्वरयोश्वेक्यविवश्वातः पंचविश्वतिस्तत्वानि भवंति । तयोभेदिविवद्यया च पिंड्वशितभेवन्ति ॥ १८ ॥ इदानीं तत्त्वानामुत्पित्तपूर्वकं लक्षणान्याह । दैवाज्जीवादष्टात्ज्ञभिता धर्मा गुणा यस्याः । योनावभिन्यित्तस्थाने प्रकृतौ कार्यं विच्छत्तिम् । सा प्रकृतिर्महत्त्वमस्त । महतः स्वरूपमाह । हिरण्मयं प्रकाशवद्वलम् ॥ १९ ॥ विश्वमहंकारादिप्रपंचम् । आत्मगतं स्विस्मन्यद्यम् रूपेण स्थितं विलापयामासेत्यर्थः ॥ २० ॥ प्रसंगाच्चतुर्वृद्दोपासनामाह । यत्तदिति । सर्वागमप्रसिद्धत्वमाह । स्वच्छं विशदम् । शांतं रागादिरहितम् । भगवतः पदम्रपलिधस्थानम् । अत्वप्व वासुदेवाख्यं यदादुः । अयमर्थः । अधिभृतरूपेण तस्यव महानिति संज्ञा । अध्यात्मरूपेण चित्तमिति उपास्यरूपेण वासुदेव इति अधिष्ठाता तु तस्य चेत्रज्ञः । एवमहंकारे संकर्षण उपास्यः रुद्रोऽधिष्ठाता मनस्यनिरुद्ध उपास्यः चन्द्रोऽधिष्ठाता वुद्धौ प्रद्युम् उपास्यः ब्रह्माऽधिष्ठातेति ज्ञातन्यम् ॥ २१ ॥ स्वच्छत्वं भगवद्विवयाहित्वम् । अविकारित्वं लयविचेपराहिन

योनो परः पुमान् ॥ आधत्त वीर्यं साऽसृत महत्तत्त्वं हिरण्ययम् ॥ १९ ॥ विश्वमात्मगतं व्यंजन्क्र्टस्थो जगदंकुरः॥ स्वतेजसाऽपिवतीत्रमात्मप्रस्वापनं तमः ॥ २० ॥ यत्तत्तत्त्वगुणं स्वच्छं शांतं भगवतः पदम् ॥ यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकम् ॥ २१ ॥ स्वच्छत्वमविकारित्वं शांतिविमितं चेतसः ॥ वृत्तिभिर्व्वशणं प्रथाऽपां प्रकृतिः परा ॥२२॥ महत्तत्त्वाद्विकुर्वाणाद्भगवद्वीर्यसंभवात् ॥ कियाशक्तिरहंकारस्त्रिविधः समपद्यत् ॥ २३ ॥ वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्च यतो भवः ॥ मनसश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि ॥ २४ ॥ सहस्रशिरसं सान्नाद्यमनतं प्रचन्ते ॥ संकर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रियमनोमयम् ॥ २५ ॥ कर्नृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणम् ॥ शांतघोरविमृद्वविमिति वा स्यादहंकृतेः ॥ २६ ॥ वैकारिकाद्विकुर्वाणान्मनस्तत्त्वमजायत् ॥ यत्संकल्पविकल्पाभ्यां वर्तते कामसंभवः ॥ २७ ॥ यद्विदुर्द्धानिरुद्धाख्याणामनुग्रहः ॥ २९ ॥ संशयोऽथ वरस्यामं संराध्य योगिभिः शनैः ॥ २८ ॥ तैजसात् विकुर्वाणाद्बुद्धितत्त्वमभूत्सिति ॥ द्रव्यस्कुरणविज्ञानिमद्रियाणामनुग्रहः ॥ २९ ॥ संशयोऽथ

त्यम् । अपां प्रकृतिः फेनतरंगादिरहिताऽवस्था परा भूसंसर्गात्प्राक्तनी सा यथा मधुरा स्वच्छा शांता च तद्वदित्यर्थः ॥ २२ ॥ अहंकारस्योत्पत्तिपूर्वकं लक्षणमाह । महत्त्वादिति चतुर्मिः । कियासु शक्तिर्यस्य स क्रियाशक्तिः ॥ २३ ॥ त्रैविध्यमाह । वैकारिक इति तस्य कार्यमाह । यतो यस्मान्मनआदीनां अव उत्पत्तिः ॥२४॥ तस्मिन्नुपास्यन्यृहमाह । सहस्रशिरसमिति ॥२५॥ लक्षणमाह । कर्नृत्वमिति । विकन्पो विशेषचितनम् । यस्य मनसः संकन्पविकन्पाभ्यां कामसंभवो वर्तत इति कामरूपा वृत्तिर्श्वणत्वेनोक्ता नतु प्रद्युम्नन्युहोत्पत्तिः । तस्य संकन्पादिकायित्वामावात् उपास्यन्यूहस्य चानिरुद्धस्योरः ॥ २० ॥ शारदं शरत्कालीनमिदीवरं नीलोत्पलं तदिव व्यामम् । यच्छनैः संराध्यं वशीकर्तुं योग्यम् । दुर्ग्रहत्वात् ॥ २८ ॥ बुद्धरुत्पत्ति-पूर्वकं लक्षणमाह । तैजसादिति द्वाभ्याम् । हे सति ! द्रन्यस्फुरणरूपं विज्ञानमिति चित्तन्यावृत्यर्थमुक्तम् । इन्द्रियाणामनुग्रह इति सविकन्पज्ञाने हपीकाणामधीश्वरमिति यदुक्तं तत्तु निर्विकन्पज्ञाने

श्रीधरी

अ० २६

॥ २९ ॥ द्रव्यस्फुरणस्यैव प्रपंचः संशयादः । विपर्यासो मिथ्याज्ञानम् । निश्चयः प्रमाणज्ञानम् । स्वापो निद्रा। प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः इति पातंजलोक्तेः ॥३०॥ इंद्रियाणामुत्यित्तिमाह । तैजसानि तैजसाहंकाराज्जातानि ज्ञानेन्द्रियाणां वैकार्कत्वशंकानिवृत्यर्थमेवकारः । द्विविधान्यपीन्द्रियाणां तैजसन्वयेवत्यन्वयः । तत्र हेतः प्राणस्येति । हि यस्मात्प्राणस्य क्रियाश्चात्तिश्चेश्च विज्ञानशक्तिताऽतः प्राणस्य तेजसत्वात्तिक्रयाशक्तिमतामिद्रियाणां तैजसन्वं तथा बुद्धेस्तैजसत्वात्तदीयज्ञानशक्तिमतामपीद्रियाणां तैजसत्विमत्यर्थः ॥ ३१ ॥ तन्मात्रोत्पत्तिपृत्वकमाकाशादिमहाभूतोत्पत्ति तक्ष्वश्चणं चाह । तामसादिति पंचदश्याः । श्रोतं तु शब्दगमित्यादिभिविषयोत्पत्यन्वतं तत्संवन्धमात्रं कथ्यते नत्त्वत्तिः प्रागेवोत्पत्रत्वात् । शब्दं गच्छिति प्राप्नोतिति शब्दगम् ॥ ३२ ॥ शब्दस्य लक्षणमाह । अर्थाश्रयत्वमर्थवाचकत्वम् । द्रष्टुर्लिगत्वं बुद्ध्यातित्तस्य वक्तुर्जापकत्वम् । तत्तुक्तम् । लिगं यद्द्रष्ट्दश्ययोः इति । नभस्तन्मात्रत्वं ब्रद्धमत्वं शब्दस्य लक्षणमित्यन्वयः ॥ ३३ ॥ नभसो लक्षणमाह । भूतानामिति । छिद्रदात्त्वमवकाशदात्त्वम् । विद्वियन्त्रत्वम् । आत्मा मनःप्राणादीनां धिष्ण्यत्वमाश्रयत्वं नाड्यादिन्त्वद्वस्य । अत्मा मनःप्राणादीनां धिष्ण्यत्वमाश्रयत्वं नाड्यादिन्त्वद्वस्य । इति । नभसो लक्षणं वृत्तितः श्रोकेन श्रोकेन तन्मात्रस्यत्वम् । द्वितीयेन तन्मात्रलक्षणम् । तृतीयेन महाभूतलक्षणमित्यनुसंघेयम् ॥ ३४ ॥ विपर्यासो निश्चयः स्मृतिरेव च ॥ स्वाप इत्युच्यते बुद्धेर्वक्षणं वृत्तितः पृथक् ॥ ३० ॥ तैजसानीद्रियाण्येव क्रियाज्ञानविभागशः ॥ प्राणस्य हि

विपर्यासो निश्चयः स्मृतिरेव च ॥ स्वाप इत्युच्यते बुद्धेर्ठक्षणं वृत्तितः पृथक् ॥ ३० ॥ तैजसानीद्रियाण्येव क्रियाज्ञानविभागशः ॥ प्राणस्य हि क्रियाशक्तिर्बुद्धविज्ञानशक्तिता ॥३१॥ तामसाच विक्वर्वाणाद्भगवद्धीर्यचोदितात् ॥ शब्दमात्रमभूत्तस्मान्नभः श्रोत्रं तु शब्दगम् ॥३२॥ अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टिर्ह्णगत्वमेव च ॥ तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं क्वयो विदुः ॥ ३३ ॥ भूतानां बिद्धदातृत्वं वहिरंतरमेव च ॥ प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वं नभसो वृत्तिलक्षणम् ॥ ३४ ॥ नभसः शब्दतन्मात्रात्कालगत्या विक्वर्वतः ॥ स्पर्शोऽभवत्ततो वायुस्त्वक्सपर्शस्य च संग्रहः ॥ ३५ ॥ मृदुत्वं कित्वत्वं च शौत्यमुष्णत्वमेव च ॥ एतत्स्पर्शस्य स्पर्शत्वं तन्मात्रत्वं नभस्वतः ॥३६॥ चालनं व्यूहनं प्राप्तिनेतृत्वं द्रव्यशब्दयोः ॥ सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं वायोः कर्मामिलक्षणम् ॥ ३७ ॥ वायोश्च स्पर्शतन्मात्राद्वृपं देवेरितादभूत् ॥ समुत्थितं ततस्तेजश्चचूरूपोपलंभनम् ॥ ३८ ॥ द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्तिसंस्थात्वमेव च ॥ तेजस्त्वं तेजसः साध्वि रूपमात्रस्य वृत्तयः ॥ ३९ ॥ द्योतनं पचनं पानमदनं हिममर्दनम् ॥ तेजसो वृत्तयस्त्वेताः शोषणं चत्रुवेच च ॥ ४० ॥ रूपमात्राद्विकुर्वाणात्तेजसो देवचोदितात् ॥ रणमात्रमभूत्तस्मादंभो जिद्धा रसग्रहः ॥ ४१ ॥ कषायो मधुरस्तिकः कट्वम्ल-

का सा त्वक् स्पर्शस्य संग्रहः सम्यग्ग्रहणं यया। पुंस्त्वं नियतिलंगत्वात्। यद्वा स्पर्शस्य संग्रहस्ततो भवतीति शेषः। शब्दतन्मात्रादित्यादि तन्मात्राणामुत्तरोत्तरान्वयार्थमुक्तम् ॥ ३५ ॥ स्पर्शलक्षणमाह्य संग्रहः सम्यग्ग्रहणं यया। पुंस्त्वं नियतिलंगत्वात्। यद्वा स्पर्शस्य संग्रहस्ततो भवतीति शेषः। शब्दतन्मात्रादित्यादि तन्मात्राणामुत्तरोत्तरान्वयार्थमुक्तम् ॥ ३५ ॥ स्पर्शलक्षणमाह्य । मृदुत्विमिति । स्पर्शत्वं स्वरूपलक्षणमित्यर्थः । नभस्वतो वायोस्तन्मात्रत्वं च ॥३६॥ चालनं पृक्षशाखादेः व्यूहनं मेलनं तृणादेः प्राप्तिः संयोगो द्रव्यस्य गंधवतो त्राणं प्रति तथा शैत्यादिमतः स्पर्शनं प्रति शब्दस्य श्रोतं प्रति नेतृत्वम् । सर्वेद्वियाणामात्मात्वमुपोद्वलकत्वम् । कर्मणा कार्येणाभिलक्षणम् । भावे ज्युट् । कर्मेवाभिलक्षणमिति विग्रहे तु करणे ॥३७॥३८॥ द्रव्याकृतित्वं द्रव्यस्याकारसमर्पकत्वम् । गुणता द्रव्योपसर्जनतया प्रतीतिः । शब्दस्य तु स्वातंत्र्वेणैव प्रतीतिः अप्रत्यश्चद्रव्यस्य स्पर्शादेरिप स्वातंत्र्वेणैव प्रतीतिः द्रवस्य तु नैविमिति तस्यायं विशेष उक्तः । व्यक्तिसंस्थात्वं द्रव्यस्य या संस्था सन्निवेशः सैव संस्था यस्य तत्परिणामतया प्रतीतिरित्यर्थः । तेजसस्तेजस्त्वमसाधारणत्वम् ॥ ३९ ॥ विशेषात्रमम् । प्रवनं तंद्वलादेः चिषासा स तद्द्रारेण पानमदनं च ॥ ४० ॥ जिद्वा रसनेन्द्रियम् । रसो गृद्धतेऽननेति रसग्रहः । यद्वा रसग्रहस्ततो भवतीति शेषः ॥ ४१ ॥ कषायादिषु लवणोऽपि द्रष्टव्यः ।

भौतिकानां संसिग्द्रिच्याणाम् । य एको मधुर एव सन्नेवमनेकथा भिद्यते स रस इत्यर्थः ॥ ४२ ॥ क्लेदनमाद्रीकरणम् । पिंडनं मृदादेः पिंडीकरणम् । तृप्तिस्तृप्तिदातृत्वम् । प्राणनं जीवनम् । आपोमयः प्राण इति स्मृतेः । आप्यायनं तृड्वैक्लच्यनिवर्तनम् । उन्दनं मृद्करणं । ओदनिमिति पाठेऽपि स एवार्थः । भूयस्त्वं क्षपादादुद्धतस्यापि पुनःपुनरुद्भवः ॥ ४३ ॥ गंधगो गंधं प्राप्नोति ॥ ४४ ॥ करंभो मिश्रगन्धः यथा व्यञ्जनादीनां हिंग्वादिसंस्कारेण प्तिर्दुर्गन्धः सौरभ्यं कर्प्रादेः शांतः शतपत्रादेः उग्रो लशुनादेः अम्लस्तितिण्यादेः संसर्गिणां द्रव्यावयवानां वैप-म्याद्य एवं विभिद्यते स गंघ इत्यर्थः ॥ ४५ ॥ ब्रह्मणो भावनं प्रतिमादिस्पेण साकारतापादनम् । स्थानं जलादिविलक्षणतयाऽऽश्रयांतरनैरपेच्येण स्थितिः धारणं जलाद्याधारत्वम् । सतामा-काशादीनां विशेषणमवच्छेदकत्वम् । सर्वेपां सन्वानां प्राणिनां तद्गुणानां च पुंस्त्वादीनामुद्भेदः परिणामविशेषैः प्रकटीकरणम् ॥४६॥ श्रोत्रादीनां शब्दादिग्राहकत्वमुक्तं तेपां च लक्षणं तदे-

इति नैकथा ॥ भौतिकानां विकारेण रस एको विभिद्यते ॥ ४२ ॥ क्लेदनं पिंडनं तृष्तिः प्राणनाप्यायनोंदनम् ॥ तापापनोदो भूयस्त्वमंभसो वृत्ति यस्तिमाः ॥ ४३ ॥ रसमात्राद्विक्वर्गणादंभसो देवचोदितात् ॥ गंथमात्रमभूत्तसात्र्रध्वी घाणस्तु गंथमः ॥४४॥ करंभपूतिसौरभ्यशांतोग्राम्लादिभिः पृथक् ॥ द्रव्यावयववैषम्याद्गन्थ एको विभिद्यते ॥४५॥ भावनं ब्रह्मणः स्थानं धारणं सिद्धशेषणम् ॥ सर्वसत्त्वगुणोद्धेदः पृथिवीवृत्तिलक्षणम् ॥४६॥ नभोगुणविशेषोऽथों यस्य तच्छोत्रमुच्यते ॥ वायोर्गुणविशेषोऽथों यस्य तत्स्तर्थां विदुः ॥ ४० ॥ तेजोगुणविशेषोऽथों यस्य तद्वसनं विदुः ॥ भूमेर्गुणविशेषोऽथों यस्य स घाण उच्यते ॥४० ॥ तरस्य दृश्यते धर्मो ह्यपरस्मिन्समन्वयात् ॥ अतो विशेषो भावानां मूसावेवोपलक्षते ॥ ४९ ॥ एतान्यसंहत्य यदा महदादीनि सप्त वै ॥ कालकर्मगुणोपेतो जगदादिरुपाविशत् ॥ ५० ॥ ततस्तेनानुविद्धे-भ्यो उक्तेभ्योऽण्डमचेतनम् ॥ उत्थितं पुरुषो यस्मादुदिवष्टदसौ विराट् ॥ ५१ ॥ एतदंडं विशेषाख्यं कमवृद्धदेशोत्तरैः ॥ तोयादिभिः परिवृतं प्रधा-नेनावृतैर्वहिः ॥ यत्र लोकवितानोऽयं रूपं भगवतो हरेः ॥ ५२ ॥ हिरणमयादंडकोशादुत्थाय सिललेशयात् ॥ तमाविश्य महादेवो बहुधा निर्विभेद खम् ॥ ५३ ॥ निरिभिद्यतास्य प्रथमं मुखं वाणी ततोऽभवत् ॥ वाण्या विह्नरथो नासे प्राणोतो घाण एतयोः ॥ ५४ ॥ घाणाद्वायुरिभद्येतामित्रणी

वेत्याह । पश्चिमः श्लोकार्धः । नमसो गुणविशेषः शब्दो यस्यार्थो विषयः ॥ ४० ॥ ४८ ॥ गुणविशेषशब्दव्यावर्यं दर्शयति । परस्येति । परस्य कारणस्य धर्मः शब्दादिरपरिसम्कार्ये वाय्वादौ कारणान्वयाद्दश्यते । अतो मावानामाकाशादीनां विशेषो गुणः सर्वोऽिष शब्दादिर्भभावेवोषलभ्यते चतुर्णां तत्रान्वयात् । जलादिष यथाऽन्वयमेव न सर्वः आकाशे त्वन्यान्वयाभावादेक एव ॥ ४९ ॥ एवं कारणोत्पत्तिग्रुक्त्वा कार्योत्पत्तिमाह । सार्धेक्षिमः । एतान्यसंहंत्यामिलित्वा यदा स्थितानि तदा जगदादिरीश्वरः प्राविशत । सप्तेति च प्राधान्यामिप्रायेणोक्तम् । प्रवेशस्तु सर्वेष्विप विवक्षित एव ॥ ५० ॥ अजुविद्धेम्यः ज्ञुभितेभ्यः । यस्मादंडादसौ विराद् पुरुष उद्विष्ठत् ॥ ५१ ॥ भगवतो रूपमिति पुरुषाभेदामिप्रायेण ॥ ५२ ॥ तस्मिन्नव्यात्मादिविभागमाह । हिरणमयादिति नविभः । उत्थायौदासीन्यं विहाय तमाविश्याधिष्ठाय महांश्वासौ देवश्च खं छिद्रम् ॥ ५३ ॥ वाण्या सह विद्वरमवत् प्राविशत् । नासे निरिमदोताम् । प्राणोतः प्राणेन ऊतः

श्रीघरी

अ०२६

गाध्रह्या

स्यूतः सन् घाण एतयोर्नासिकयोरमविद्तयनुपंगः ॥५४॥ घाणादनंतरं वायुक्च प्राणोत इति विशेषणं सर्वे निद्रयेष्विप द्रष्टव्यम् । न्यभिद्येतामन्वभिद्येतामिति पाठद्वयेऽप्येक एवार्थः । ततो दिशः प्राविशन् ॥ ५५ ॥ आदिशब्देन केशाः ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ स्वराडिद्रः हरिविष्णुः ॥ ५८ ॥ आसृतं जातम् ॥ ५९ ॥ ६० ॥ बुद्धचादिषु हृदयसेवाधिष्ठानम् । गिरांपतिर्वक्षा चैत्यः चेत्रज्ञः ॥ ६१ ॥ अन्वयव्यतिरेकाभ्यां चेत्रज्ञः विवेक्तुं सर्वेषां प्रनः प्रवेशमाह । एत इति नवभिः ॥ ६२ ॥ ६२ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६८ ॥ ६८ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ विराङ्देहस्य व्यष्टिदेहं दृष्टां-चत्तुरेतयोः ॥ तस्मात्सूर्यो न्यभिद्येतां कर्णो श्रोत्रं ततो दिशः ॥ ५५ ॥ निर्विभेद विराजस्त्वग्रोमश्मश्र्वादयस्ततः ॥ तत ओषधयश्रासन् शिश्रं निर्विभिदे ततः ॥ ५६ ॥ रेतस्तस्मादाप आसन्निरिभद्यत वै गुदम् ॥ गुदादपानोऽपानाच मृत्युर्लोकभयङ्करः ॥ ५७ ॥ हस्तौ च निरिभद्येतां बलं ताभ्यां ततः स्वराट् ॥ पादौ च निरभिद्येतां गतिस्ताभ्यां ततो हरिः ॥ ५८ ॥ नाड्यो अस्य निरभिद्यंत ताभ्यो लोहितमाभृतम् ॥ नद्यस्ततः समभवन्तुदरं निरिभद्यत ॥ ५९ ॥ ज्ञुत्पिपासे ततः स्यातां समुद्रस्त्वेतयोरभूत् ॥ अथास्य हृदयं भिन्नं हृदयान्मन उत्थितम् ॥ ६० ॥ मनसश्चंद्रमा जातो बुद्धिर्बुद्धेर्गिरां पतिः ॥ अहङ्कारस्ततो रुद्रश्चित्तं चैत्त्यस्ततो अवत् ॥ ६१ ॥ एते ह्यभ्युत्थिता देवा नैवास्योत्थापने अशकत् ॥ पुनराविविशुः खानि तमुत्थापितुं क्रमात् ॥ ६२ ॥ विह्वाचा मुखं भेजे नोदितष्ठतदा विराट् ॥ घाणेन नासिके वायुनोंदितष्ठत्तदा विराट् ॥ ६३ ॥ अक्षिणी वच्चषादित्यो नोदितष्ठत्तदा विराट् ॥ श्रोत्रेण कर्णों च दिशो नोदितष्ठत्तदा विराट् ॥ ६४ ॥ त्वचं रोमभिरोषध्यो नोदितष्ठत्तदा विराट् ॥ रेतसा शिश्रमापस्तु नोदितष्ठत्तदा विरोट् ॥ ६५ ॥ गुदं मृत्युरपानेन नोदितष्ठत्तदा विराट् ॥ इस्ताविंद्रो बलेनैव नोदितष्ठत्तदा विराट् ॥ ६६ ॥ विष्णुर्गत्यैव चरणौ नोदतिष्ठत्तदा विराट् ॥ नाडीर्नचो लोहितेन नोदतिष्ठत्तदा विराट् ॥ ६७ ॥ जुतृब्भ्यामुदरं सिंधुनींदतिष्ठत्तदा विराट् ॥ हृदयं मनसा चंद्रो नोदितष्ठत्तदा विराट् ॥६८॥ बुद्धचा ब्रह्मा अह्मा विराट् ॥ रुद्रो नोदितष्ठत्तदा विराट् ॥६९॥ वित्तेन हृदयं चैत्यः चेत्रज्ञः प्राविशद्यदो ॥ विराट् तदैव पुरुषः सिळळादुदितष्ठत ॥ ७० ॥ यथा प्रसिष्ठं पुरुषं प्राणेद्रियमनोधियः ॥ प्रभवंति विना येन नोत्थापायितुमोजसा ॥ ७१ ॥ तमस्मिन्प्रत्यगात्मानं धिया योगप्रवृत्तया ॥ भक्तचा विरक्तवा ज्ञानेन विविच्यात्मिन चिंतयेत् ॥ ७२ ॥ इति श्रोमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे कापिलेये तत्त्वसमाम्नाये पड्विंशतितमोऽध्यायः ॥ २६ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाज्यते प्राकृतैर्गुणैः ॥ अविकारादकर्तृत्वान्निर्गुणत्वाज्ञुलाकवत् ॥ १ ॥ स एष यहिं प्रकृतेर्गुणेष्वभिविषज्ञते ॥ अहंकियाविमुहात्मा कर्ताऽस्मीत्यभिमन्यते वत्वेन दर्शयन्सांख्यातुकथनस्य प्रयोजनमाह । यथेति द्वाभ्याम् ॥ ७१ ॥ प्रथमं परमेश्वरे भक्तिस्ततोऽन्यत्र विरक्तिस्ततो योगप्रवृत्ता धीः एकाग्रं चित्तं ततो यज्ञानं तेन प्रत्यगात्मानं क्षेत्रज्ञ-मस्मिकात्मिनि कार्यकारणसंघाते विविच्य चितयेत् ॥ ७२ ॥ इति तृतीये टीकायां पद्विशतितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ सप्तविशे तर्तः सम्यग्बद्धसाधनयोगतः ॥ पुंत्रकृत्योविवेकेन मोक्षरीतिनिक्-

प्यते ॥ १ ॥ विवेकज्ञानेन मोक्षप्रपादियतुं शुद्धस्यैन पुरुषस्य प्रकृत्यविवेकतः पूत्रोंक्तं संसारमनुस्मारयित । प्रकृतिस्थोऽपीति त्रिमिः । देहस्थोऽपिः नाज्यते न लिप्यते । गुणैस्तत्कृतैः सुख-दुःखादिभिः निर्गुणत्वादकर्तृत्वं ततोऽविकारित्वं तस्मात् ॥ १ ॥ २ ॥ अनिर्वृतः सन् प्रासंगिकैः प्रकृतिसंगकृतैः सदिसमिनम्प्रयोनिषु देवतिर्यङ्नरादिषु संसारपद्वीं प्राप्नोति ॥३॥ नन्तु तद्ध-वास्तवत्वात्संसृतेः किं तित्रष्टृत्तिप्रयासेन तत्राह । अर्थे हीति ॥ ४ ॥ यतो विषयध्यानमन्थेहेतुरतो मनो नियंतव्यमित्याह । अत एवेति असतामिद्वियाणां पिष्य विषयमार्गे तीत्रेण हित्रेन विषयत्या च तीत्रया ॥ ५ ॥ भक्तिविरक्तथोस्तीव्रत्वे कारणानि वर्णयन् ज्ञानेन मोक्षप्रकारमाह पङ्भिः । यमादिभियोगमार्गेश्वित्तमभ्यसन्युनः पुनरेकाग्रीकुर्वन्नात्मानमुष्ठभ्य सर्वानुस्यूतमद्वयं परमात्मानं प्रतिपद्यत इति पष्टेनान्वयः । सत्येन निष्कपटेन भावेन प्रमणा ॥ ६ ॥ अप्रसंगतः संगत्यागेन वङीयसा ईश्वरेऽपितेन ॥ ७ ॥ विविक्तशरण एकांतवासी ॥ ८ ॥ असदाग्रहमहंममताम् । प्रकृतेः प्रकृतः प्रकृतः येन तेन ज्ञानेन ॥ ९ ॥ निष्वत्तानि बुद्धव्यवस्थानि जाग्रदादीनि यस्य सः। अत्राप्तव द्रिभूतमन्यदर्शनं यस्य आत्मनाऽहंकाराविच्छन्नेनात्मानं शुद्ध-

॥ २ ॥ तेन संसारपदवीमवशोऽभ्येत्य निर्नृतः ॥ प्रासंगिकैः कर्मदोषैः सदसन्मिश्रयोनिषु ॥ ३ ॥ अर्थे ह्यविद्यमानेऽपिसंसृतिर्न निवर्तते॥ ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेऽनर्थागमो यथा ॥ ४ ॥ अतएव शनैश्चित्तं प्रसक्तमसतां पथि ॥ भक्तियोगेन तीत्रेण विरक्तवा च नयेद्वशम् ॥ ५ ॥ यमादिभियों-गपथैरभ्यसम् श्रद्धयान्वितः ॥ मिय भावेन सत्येन मत्कथाश्रवणेन च ॥६॥ सर्वश्नुतसमत्वेन निर्वेरेणाप्रसंगतः॥ ब्रह्मचर्येण मोनेन स्वधर्मेण बलोयसा ॥७॥ यहच्छयोपल्रब्धेन संतुष्टो मित्तभुङ्मुनिः ॥ विविक्तशरणः शांतो मैत्रः करुण आत्मवान् ॥ ८ ॥ सानुवंधे च देहेऽस्मिन्नकुर्वन्नसदाग्रहम् ॥ ज्ञानेन हृष्टतत्त्वेन प्रकृतेः पुरुषस्य च ॥ ९ ॥ निवृत्तबुद्धव्यवस्थानो दूरीभूतान्यदर्शनः ॥ उपलभ्यात्मनात्मानं चत्नुषेवार्कमात्महक् ॥ १० ॥ मुक्तिंगं सदाभासमसित प्रतिपद्यते ॥ सतो बंधुमसचन्नुः सर्वानुस्यूतमद्वयम् ॥ ११ ॥ यथा जलस्य आभासः स्थलस्थेनावहस्यते ॥ स्वाभासेन तथा सूर्यों जलस्थेन दिवि स्थितः ॥ १२ ॥ एवं त्रिवृदहंकारो भूतेंद्रियमनोमयैः ॥ स्वाभासैर्लितोऽनेन सदाभासेन सत्यहक् ॥ १३ ॥ भूतसृक्तेंद्रियमनो-

मुपलस्य एकस्यैवावच्छेदानवच्छेदाभ्यां करणकर्मत्वे दृष्टांतमाह । चन्नुपा चन्नुरवच्छिन्नेनार्केण गगनस्थमकीमिव एवमात्मदक् शुद्धमात्मानं पश्यन् ॥ १० ॥ मुक्तिलंगं निरुपाधिकमसित मिथ्याभृतेऽहंकारे सदाभासं सद्भूपेणाभासमानं त्रक्ष प्राप्नोति । शुद्धजीवस्वरूपाद्विशेषमाह । सतः कारणस्य प्रधानस्य वंधुमिधिष्ठानम् । असतः कायस्य चन्नुरिव प्रकाशकम् । सर्वेषु कार्यका-रणेष्वनुस्यृतम् । अद्वयं परिपूर्णम् ॥ ११ ॥ अहंकारोपिहतेन शुद्धज्ञद्वप्रतिचित्तं सद्धांतमाह । यथेति । जले स्थित आभासः स्प्रमितिचिवो यदा गृहांतर्वितिभित्तौ स्पुरति तदा गृहकाणिस्थतैः पुरुपैभित्त्यादौ स्थले स्थितेन स्वाभासेन सर्पप्रतिचिवेन यथा प्रथमं जलस्य आभासोऽवद्यत्वते लच्यते। गगनस्थस्य गृहमध्ये प्रतिचिवायोगात्। चार्थे तथाशब्दः यथा । चेत्यर्थः यथा च जलस्येन दिवि स्थितः स्यों लच्यते ॥ १२ ॥ एवं भृतेद्वियमनोमयदहेद्वियमनोभिरविच्छन्नैः स्वाभासेरात्मप्रतिचिचैित्ववृत्तिगुणोऽहङ्कारः सतो ब्रह्मणः आभासो यस्मिस्तेन रूपेण लक्षितः अहंकार-स्थामासं विना विषयाभासानुत्पत्तेः । अनेन चाहंकारेण सदाभासवता सत्यदक् परमार्थज्ञप्तिरूप आत्मा लक्षित इत्यर्थः ॥ १३ ॥ इदानीं सुप्रप्तिसाक्षित्वेन शुद्धात्मप्रतिविच्छन्यते दर्शयति

श्रीघरी

अ० २७

त्रिभिः। भूतादिष्वसत्यसत्तुल्येऽञ्याकृते निद्रया लीनेषु सत्सु यस्तत्र तदा विनिद्रो निरहंकियस्तमात्मानं प्रतिपद्यत इति तृतीयेनान्वयः ॥१४॥ ननु यदि तदा विनिद्रोऽसावस्ति तिईं जाग्रत्स्वम-योखि स्फुटः किं नावभासते तत्राह । पूर्वं स द्रष्टाऽतो द्रष्टृत्वेन सविकल्पतया स्फुटं प्रतीतः मुषुप्तौ तु भूतादेग्हंकारविषयस्य लीनत्वात्तिद्विष्येऽहंकारे नष्टे सित स्वयमनष्टोऽपि मृषेवात्मानं नष्टवन्मन्यमानो यः। अन्यस्य नाशेऽन्यस्य नष्टतुल्यत्वे दृष्टांतः। नष्टवित्तो यथा आतुरो विवशः नष्टवद्भवतीत्यर्थः ॥१५॥ ननु सुषुप्तौ न किंचिदनुभूयते मैवम्। सुखमहमस्वाप्सं न किंचिदवेदिपमिति विशेषज्ञानं विना केवलस्यात्मनः प्रतिसंधानादित्याह । एविमिति । ननु प्रतिसंधाने साहंकारस्य प्रतीतेः कथं निरहंकियत्वं तत्राह । साहंकारस्य द्रव्यस्य कार्यकारणसंघातस्यानुग्रहः प्रकाशकः अवस्थानं च द्रव्यविशेषणतयाऽहंकारस्यापि दृष्ट्यत्वाच तद्द्रष्टाऽऽत्मा तद्वचितिरक्तः तमात्मानमित्यन्वयः॥१६॥ भक्तिवरिक्तम्यां सत्यिपि विवेके प्रकृतिपुरुपयोः परस्परत्यागाभावात्कथं सुक्तिरिति पृच्छिति । पुरुपमिति चतुर्भिः। पुरुपव्यतिरेकेण प्रकृतिः स्वस्त्वामाभावात्प्रकृतिव्यतिरेकेण प्रस्परामिव्यक्त्यभावादित्यन्योन्यापाश्रयत्वाक्वित्यत्वाच पुरुपं प्रकृतिः कदाचित्र संचतीत्यर्थः

बुद्धचादिष्विह निद्रया ॥ लीनेष्वसित यस्तत्र विनिद्रो निरहंकियः ॥ १४ ॥ मन्यमानस्तदात्मानमनष्टो नष्टवन्मुषा ॥ नष्टेऽहंकरणे द्रष्टा नष्टवित्त इवातुरः ॥ १५ ॥ एवं प्रत्यवमृश्यासावात्मानं प्रतिपद्यते ॥ साहंकारस्य द्रव्यस्य योऽवस्थानमनुग्रहः ॥ १६ ॥ देवहूतिरुवाच ॥ पुरुषं प्रकृतिर्वन-ह्मन्न विमुंचित किहीचित् ॥ अन्योन्यापाश्रयत्वाच नित्यत्वादनयोः प्रभो ॥ १७ ॥ यथा गंधस्य भूमेश्र न भावो व्यक्तिरेकतः ॥ अपां रसस्य च यथा तथा बुद्धेः परस्य च ॥ १८ ॥ अकर्तुः कर्मबंधोऽयं पुरुपस्य यदाश्रयः ॥ गुणेषु सत्सु प्रकृतेः कैवल्यं तेष्वतः कथम् ॥ १९ ॥ किचतत्त्रावम-र्शेन निवृत्तं भयमुल्वणम् ॥ अनिवृत्तनिमित्तत्वात्पुनः प्रत्यवतिष्ठते ॥२९॥ श्रीभगवानुवाच ॥ अनिमित्तनिमित्तेन स्वधर्मेणामलात्मना ॥ तीत्रया मिय भक्त्या च श्रुतसंभृतया चिरम् ॥ २१ ॥ ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन वैराग्येण बळीयसा ॥ तपोयुक्तेन योगेन तीब्रेणात्मसमाधिना ॥ २२ ॥ प्रकृतिः पुरुषस्येह दह्यमाना त्वहर्निशम् ॥ तिरोभवित्री शनकैरमेयोंनिरिवारणिः ॥ २३ ॥ भुक्तभोगा परित्यका दृष्टदोषा च नित्यशः ॥ नेश्वरस्याशुभं धत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्य च ॥ २४ ॥ यथा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बह्वनर्थभृत् ॥ स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते ॥ २५ ॥ एवं विदि-ततत्त्वस्य प्रकृतिर्मिय मानसम् ॥ युंजतो नापकुरुत आत्मारामस्य किहिनित् ॥ २६ ॥ यदैवमध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना ॥ सर्वत्र जातवैराग्य ॥१७॥ व्यतिरेकाभावमात्रे दृष्टांतः । यथा व्यतिरेकतो भावः सत्ता नास्ति। गंधस्य कदाचिदपक्षयदर्शनादृष्टांतांतरम् । अपामिति । बुद्धेः प्रकृतेः परस्य पुरुपस्य च ॥१८॥ ततः किमत आह । अकर्तुरिति । ये गुणा आश्रयो यस्य सः तेषु प्रकृतेर्गुणेषु सत्सु पुरुषस्य कैवल्यं कथम् ॥ १९ ॥ अतएव क्विचित्रवित्रायस्यापि संसारमयस्य पुनरुद्धवो दृश्यत इत्याह । क्विचिदिति ॥ २० ॥ नहि प्रकृतिसंबंधमात्रं बंधहेतुः। किंतु गुणबुद्धया तदासक्तिस्तन्त्रिष्ट्तौ सत्यां मोक्षो घटते क्वचिदुद्भवस्तु साधनवैकल्यादित्यभिप्रेत्य साधनातिशयं कथयन्परिहरति त्रिभिः। निमित्तं फलं तत्र निमित्तं प्रवर्तकं यस्मिस्तेन निष्कामेन घर्मेण अमलात्मना निर्मलेन मनसा श्रुतेन कथाश्रवणेन संसृतया पुष्टया ॥ २१ ॥ २२ ॥ दश्चमानाऽभिभूयमाना तिरोहिता भवति ॥ २३ ॥ एवं च सति पुन-रुद्धवो नास्तीत्याह । भ्रुक्तो भोगो यस्याः नित्यशः सदा दृशे दोषो यस्याः अतएव परित्यक्ता सतीश्वरस्यापरतंत्रस्य स्वे महिम्नि स्थितस्य स्वानंदं प्राप्तस्य ॥२४॥ अविवेकावस्थायामनर्थहेतु-

रिप विवेकानंतरं न भवतीति सदृष्टांतमाह । यथेति द्वाभ्याम्। प्रस्वापः स्वमः । बहूनर्थान्विभति पुष्णाति । प्रतिबुद्धस्य संस्कारवशेन स्फूरन्निप ॥ २५॥ २६॥ उपसंहरति । यदैविमिति त्रिभिः । बहुनि जन्मानि यस्मिनकाले।। २७ ॥ प्रतिबुद्धार्थो विदितात्मतत्त्वः कैवल्य। रूयं स्वसंस्थानं देहादिव्यतिरिक्तं स्वरूपं मदाश्रयं निःश्रेयसं निरतिशयानंदम् ॥ २८ ॥ स्वदशा आत्मज्ञानेन छिनाः संशया मिथ्याज्ञानानि यस्य। लिंगाद्विनिर्गमे लिंगशरीरनाशे सतीत्यर्थः ॥२९॥ तदा त्विणमादिसिद्धयोऽन्तरायरूपा भवंति। तासु योगेनोपचितासु समृद्धासु न योगादन्यो हेतुर्यासां तासु यदा सिद्धस्य चेतो न विपञ्जते। अंग हे मातः! अथ तदांतमतिकांतोऽत्यंतो योऽहं तत्संबंधिनी यत्र यस्यां गतौ मृत्योहिंसो न भवित विपक्तौ तु सिद्धोऽिष मया वशीकृत इति मृत्योहिंसो गर्वो भवतीत्यर्थः ॥ ३० ॥ इति श्रीमद्भागवते तृतीये टीकायां सप्तविंशतितमोऽध्यायः ॥ २७ ॥ अष्टाविंशे ततोऽष्टांगयोगेन ध्यानशोभिना ॥ सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं स्वरूपज्ञानमीर्यते ॥ १ ॥ भक्तं संचेपतः आब्रह्मभवनान्मुनिः ॥ २७॥ मद्भक्तः प्रतिबुद्धार्थो मत्प्रादेन भूयसा ॥ निःश्रेयसं स्वसंस्थानं कैवलारूयं मदाश्रयम् ॥ २८ ॥ प्राप्नोतीहांजसा धीरः स्वदृशा बिन्नसंशयः ॥ यद्गत्वा न निवर्तेत योगी लिंगाद्विनिर्गमे ॥२९॥ यदा न योगोपचितासु चेतो मायासु सिद्धस्य विष्जुते ५ ॥ अनन्यहेतुष्वथ मे गतिः स्यादात्यंतिकी यत्र न मृत्युहासः ॥३०॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृयीयस्कंधे कापिलेयोपाख्याने सप्तविंशतितमोऽध्यायः ॥ २७॥ श्रीभगवानुवाच ॥ योगस्य लक्षणं वस्ये सबीजस्य नृपात्मजे ॥ मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम् ॥ १ ॥ स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच निवर्तनम् ॥ दैवाल्लब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम् ॥२॥ ग्राम्यधर्मनिवृत्तिश्च मोचधर्मरतिस्तथा ॥ मितमेध्यादनं शश्वद्विविकचोमसेवनम् ॥ ३ ॥ अहिंसा सत्यमस्तेयं यावदर्थपरिग्रहः ॥ ब्रह्मचर्यं तपः शौचं स्वाध्यायः पुरुषार्चनम् ॥ ४ ॥ मौनं सदासनजयः स्थैर्यं प्राणजयः शनैः ॥ प्रत्याहार-श्रेंद्रियाणां विषयान्मनसा हृदि ॥ ५ ॥ स्वधिष्ण्यानामेकदेशे मनसा प्राणधारणम् ॥ वैकुंठलीलाभिध्यानं समाधानं तथात्मनः ॥ ६ ॥ एतैर-न्यैश्च पथिभिर्मनो दुष्टमसत्पथम् ॥ बुद्धचा युंजीत शनकैर्जितप्राणो ह्यतंद्रितः ॥ ७ ॥ शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम् ॥ तस्मिनस्वस्ति समासीन ऋजुकायः समभ्यसेत् ॥ ८॥ प्राणस्य शोधयेन्मार्गं पूरकुंभकरेचकैः ॥ प्रतिकूलेन वा चित्तं यथा स्थिरमचंचलम् ॥९॥ मनोऽचिरात्स्या-<del>प्रोच्य सांख्यमाख्याय विस्तृतम् ॥ अथाह वैष्णवं योगमष्टांगं कपिलो हरिः ॥२॥ सवीजस्य सालंबनस्य प्रसन्नं सत् ॥ १ ॥ तत्र यमनियमानाह । त्रिभिरक्षरद्वयाधिकैः । शक्त्या स्वधर्माचरणम्</del> ॥ २ ॥ ग्राम्यस्त्रैवर्गिको धर्मस्तस्मान्त्रिवृत्तिः । मितं च तन्मेध्यं शुद्धं तस्यादनम् । तत्र मितं नाम । द्वौ भागौ पूर्यदिनेस्तोयेनैकं प्रपूर्यत् ॥ मारुतस्य प्रचारार्थं चतुर्थमवशेषयेत् । इति स्मृतिप्रसिद्धं विविक्तं विजनं द्वेमं निर्वाधं तस्य स्थानस्य सेवनम् ॥ ३॥ यावताऽर्थः प्रयोजनं तावन्मात्रस्य परिग्रहः ॥ ४॥ आसनादीन्यंगान्याहं त्रिभिः । सत आसनस्य जयेन स्थैर्यम् ॥ ५॥ स्वधि-ण्यानां प्राणस्थानानां मूलाधारादीनां मध्ये एकस्मिन्देशे मनसा सह प्राणस्य धारणं धारणा । आत्मनो मनसः समाधानमात्माकारता ॥६॥ अन्येश व्रतदानादिभिः पथिभिरुपायैः ॥ ७ ॥ आसनादीनि प्रपंचयति । शुचाविति यावरसमाप्ति । आसनं कुशाजिनचैलोत्तरं प्रतिष्ठाप्य स्वस्तिकासनेन यथासुखमिति वा समभ्यसेत्प्राणमिति शेपः। ऊरू जंबांतराधाय पादाग्रे जानुमध्यमे।।

योगिनो यदवस्थानं स्वस्तिकं तिद्वर्बुधाः ॥८॥ बाह्यवायोरंतःप्रवेशनं पूरकः प्रवेशितस्य धारणं कुम्भकः धतस्य विहितिःसारणं रेचकः। प्रतिक्छेन वा रेचककुंभकपूरकैः। यदा इडयापूर्ये पिंगलया

श्रीघरी

370 26

रेचनं पिंगलयाऽऽपूर्य इडया रेचनिमत्येवं प्रतिक्रलेन। वाशव्दश्रार्थे । स्थिरं सत्पुनरिष चंचलं यथा न भवित तथा शोधयेत् ॥९॥ ध्मातं संतप्तमित्यर्थः।लोहं सुवर्णं यथा मलं त्यजित तथा मनो विरजं स्यात् । तत्थंचलं न स्यादिति भावः ॥१०॥ प्राणायामादीनां समाधौ द्वारकार्याण्याह।प्राणायामैरिति । दोपान्वातर्श्रेष्मादीन् संसर्गान्विपयसंसर्गान्। अनीश्वरान् रागादीन् । वायुना सह मनसः स्थिरीकरणं घारणा स्थिरस्य वृत्तिसंतिध्यानम् । वृत्तिनिरोधः समाधिरिति भेदः ॥ ११ ॥ सुसमाहितं स्थिरं जातम् । काष्टां कलां मृतिमित्यर्थः। स्वनासाग्रेऽवलोकनं यस्य एतच लय-विचेषयोः परिहाराय ॥ १२ ॥ ध्ययं हरिमाह सप्तिमः । प्रसन्नं वदनांभोजं यस्य तं ध्यायोदिति पष्टेनान्वयः । पद्मगर्भवद्रुणे ईक्षणे नेत्रे यस्य नीलोत्पद्लवच्छचामम् ॥ १३ ॥ लसत्पंकजस्य किंजन्कवन्तिते कौशिये वाससी यस्य श्रीवत्सो लांछनं वक्षसि यस्य आजत्कौस्तुभेनामुक्ता संश्लिष्टा कंधरा यस्य ॥ १४॥ मक्तिहरेफाणां कलो मधुरो ध्वनिर्यस्यां तथा परीतं व्याप्तम्। पराध्यी-वयमूल्यानि हारादीनि यस्य ॥१५॥ कांचीगुणेनोद्धसंती श्रोणी यस्य । भक्तानां हृदयांभोजमेव विष्टरमासनं यस्य । भक्तानां मनोनयनानि वर्धयित हर्षयतीति तथा ॥१६॥ अपीच्यमतिसुंदरं

हिरजं जितश्वासस्य योगिनः ॥ वायगिनभ्यां यथा लोहं ध्मातं त्यजित वे मलम् ॥ १०॥ प्राणायामैर्दहेहोपानधारणाभिश्व किल्विषान् ॥ प्रत्याहारेण संसर्गान्ध्यानेनानीश्वरान्गुणान् ॥ ११ ॥ यदा मनः स्वं विरजं योगेन सुसमाहितम् ॥ काष्ठां भगवतो ध्यायेत्स्वनासाम्रावलोकनः ॥ १२ ॥ प्रसन्नवदनांभोजं पद्मगर्भारुणेक्षम् ॥ नीलोत्पलदलस्यामं शंखनकगदाधरम् ॥ १३ ॥ लस्तंकजिकनकपीतकौरोयवाससम् ॥ श्रीवत्सवससं भाजत्कोस्तुभामुक्तकंधरम् ॥ १४ ॥ मत्तिहरेफकल्या परीतं वनमालया ॥ पराध्यंहारवलयिकरीटांगदन्पुरम् ॥ १५ ॥ कांचीगुणोक्षसच्छोणि हद-यांभोजविष्टरम् ॥ दर्शनीयतमं शांतं मनोनयनवर्धनम् ॥ १६ ॥ अपीन्यदर्शनं शश्वत्सर्वलोकनमस्कृतम् ॥ संतं वयसि केशोरे भृत्यानुमहकातरम् ॥ १० ॥ कीर्तन्यतीर्थयरासं पुण्यस्लोकयशस्करम् ॥ ध्यायेहेवं समग्रांगं यावन्न न्यवते मनः ॥१८॥ स्थितं त्रजंतमासीनं रायानं वा ग्रहारायम् ॥ भ्रेक्षणीयहितं ध्यायेन्छुद्धभावेन चेतसा ॥ १९ ॥ तिसम्बन्धपदं चित्तं सर्वावयवसंस्थितम् ॥ विलक्ष्येकत्र संयुज्यादंगे भगवतो मुनिः ॥ २० ॥ संचित्तयेद्धगवतश्वरणारविदं वज्राकुराध्यजसरोरहलांछनाळ्यम् ॥ उत्तु गरक्तविलसन्नखन्वत्रवालज्योस्नाभिराहतमहद्धृदयांधकारम् ॥ २१ ॥ यच्छोच-निःसृतसरित्यवरोदकेन तीर्थनं मुध्नप्रति विराव । १८ ॥ प्रक्षणीयमीहितं लीला परम् ॥ १० ॥ कीर्तन्यं कीर्तनाई तीर्थं परा यस्प। पुण्यक्लोका चल्पिष्ठतान तिराव । १८ ॥ प्रक्षणीयमीहितं लीला एस्प ॥ १० ॥ कीर्तन्यं कीर्तनाई तीर्थं परा यस्प। पुण्यक्लोका चल्पिष्त्य । पर्ति विराव ॥ १८ ॥ प्रक्षणीयमीहितं लीला एस्प ॥ १९ ॥ वदेवं समग्रध्यानमुक्तकैकावयवध्यानमाह । तिस्मन्नव्यं परं स्थितियंन तिष्वं विलक्ष्य (विराव विष्यं विराव विष्यं विराव विष्यं विराव वि

सरित्प्रवराया गंगाया उदकेन तीर्थेन संसारतारकेण मूर्घ्न्यधिकृतेन धृतेन शिवोऽपि शिवोऽभृत्। अत्यधिकं सुखं प्रापेत्यर्थः। ध्यातुर्मनिस यः शमलशैलः पापपर्वतस्तिसिक्सिख्टं क्षिप्तं बजिमिव

यत् । यहा । शमछशैं निसुन्दं स्वलाखनरूपं वज्रं येन तत् ॥२२॥ विभोजीनुद्वयं तत्पर्यन्तं जंघाद्वयमखिलस्य विधातुर्वद्वणो जनन्या लच्म्या संलालितं स्पर्शचातुर्येण संसेवितम् । संसारित्वमिव प्रतीतं वारयति । अभवस्येति । हृदि क्रुयीद्व्यायेत् ॥२३॥ सुपर्णस्य अजयोः स्कंधयोरघि उपिर ओजसो वलस्य निधी आधारौ अतिसकायाः कुषुमवत्कांत्याऽवभासमानौ व्यालंवि आगुल्फं लंबमानं यत्पीतांवरं वासस्तिस्मन्वर्तमानो यः कांचीकलापस्तेन परिरंभः संश्लेपो विद्यते यस्य तिह्रभोनितंविवं च हृदि कुर्यादिति पूर्वणवान्त्रयः॥२४॥ अमुज्य हरेर्नाभिहदं ध्यायेत् । कथंभृतम् । स्वनानां कोशस्य समूहस्य गुहाऽधिष्ठानं तत्र स्थितम् । यत्र नाभिहदे आत्मयोनेत्रवाणो धिपणं धिष्ण्यमखिललोकात्मकं पद्यं व्यूटमृत्थितम् । तथा हरिन्मिणवृपौ मरकतमिणश्रेष्ठाविव यौ स्तनौ तयोर्द्वयं ध्यायेत् विश्वदहाराणां मयुखैगौरं श्वेतम् ॥ २५ ॥ ऋपभस्य श्रेष्ठस्य महाविभृतेर्महालच्च्या अधिवासं स्थानं वक्षः कंठं च मनिस कुर्यात् । कथंभृतं कंठम् । कौस्तुभमिणयो भूषणार्थे धतस्तस्याधिकं भूषणमर्थः प्रयोजनं यस्य कौस्तुभमिणमेव स्वयमलंकुर्वन्तिमत्यर्थः । पुंसां स्मत्रुणां द्रष्टृणां च मनोनयनानां निर्वतिमादधानिमत्युभयोविशेषणम् ॥२६॥ निणिक्तान्यु-

द्वयं जलजलोचनया जनन्या लक्ष्या अखिलस्य सुरवंदितया विधातुः ॥ अवोर्निधाय करपल्लवरोचिषा यत्संलालितं हृदि विभोरभवस्य कुर्यात् ॥२३॥ ऊरू सुपर्णभुजयोरिधशोभमानावोजोनिधी अतिसकाकुसुमावभासौ ॥ व्यालंबिपीतवरवासिस वर्तमानकांचीकलापपिरंभि नितंबविंबम् ॥ २४ ॥ नाभिहृदं भुवनकोशगुहोदरस्थं यत्रात्मयोनिधिषणाखिललोकपद्मम् ॥ व्यूढं हरिन्मणिवृषस्तनयोरमुष्य ध्यायेद्द्रयं विशदहारमयूखगौरम् ॥ २५॥ वचो ऽधिवासमृषभस्य महाविभूतेः पुंसां मनोनयननिर्वृतिमादधानम् ॥ कंठं च कौस्तुभमणेरिधभूषणार्थं कुर्यान्मनस्यखिळलोकनमस्कृतस्य ॥ २६ ॥ बाह्ंश्र मंदरगिरेः परिवर्तनेन निर्णिक्तवाहुवलयानिधलोकपालान् ॥ संचितयेदशशतारमसहातेजः शंखं च तःकरसरोरुहराजहंसम् ॥ २७ ॥ कौमोदकीं भगवतो दियतां स्मरेत दिग्धामरातिभटशोणितकर्दमेन ॥ मालां मधुत्रतवरूथिगरोपद्यष्टां चैत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कण्ठे ॥ २८ ॥ मृत्यानुकम्पितिधयेह गृहीतमूर्तेः संचितयेद्भगवतो वदनारविंदम् ॥ यद्भिस्फुरन्मकरकुण्डलविल्गितेन विद्योतितामलकपोलमुदारनासम् ॥ २९॥ यच्छी-निकेतमलिभिः परिसेव्यमानं भूत्या स्वया कुटिलकुन्तलवृन्दजुष्टम्।। भीनद्रयाश्रयमधिक्षिपद्वजनेत्रं ध्यायेन्मनोमयमतंद्रित उल्लसद्भू ॥३०॥ तस्या-वलोकमिधकं ऋपयाऽतिघोरतापत्रयोपशमनाय निस्प्यमक्णोः ॥ स्निग्धस्यितानुगुणितं विपुलप्रसादं ध्यायेन्विरं विपुलभावनया गुहायाम् ॥ ३१ ॥ ज्ज्वलीकृतानि बाहुवलयान्यंगदानि येषु अधिश्रिता लोकपाला येषु । दशशतारं चक्रम्। न सहां तेजो यस्य करसरोरुहे राजहंसिनव ॥२७॥ अरातयो ये भटा योद्धारस्तेषां शोणितमेव कर्दमस्तेन दिग्धां लिप्ताम् । अस्य कंठे मालां मणि च समरेत्। मधुत्रतानां वरूथस्य गिरा उपघुष्टां नादिताम् । चैत्यस्य जीवस्य तत्त्वम् । तदुक्तं वैष्णवे । आत्मानमस्य जगतो निर्लेपमगुणामलम् ॥ विभितं कौस्तुभमणि स्वरूपं भगवान् हरिः इति ॥२८॥ भृत्येष्यसुकापिता कृतासुकापा या धीस्तया गृहीता सूर्तियेन तस्य विस्फुरंती ये मकरहंडले तयोविनगतेन प्रचलनेन विद्योतितावमलौ कपोली यस्मिस्तत् । उदारा उन्नता नासा यस्मिस्तत् ॥२९॥ यच स्वया भूत्या शोभयार्शलभिः परिसेन्यमानं मीनद्वयाश्रयं च श्रीनिकेतनं पद्ममिक्षिपद्वर्तते तद्वचायेत् । तत्र कुंतलैरलीनामिषित्तेपः नेत्रद्वयेन मीन-द्वयस्येति द्रष्टव्यम् । अञ्जे इव नेत्रे यस्मित्त्रस्युपमानांतरम् । उल्लसंत्यौ अवौ यस्मिन् । मनोमयं मनस्याविर्भवत् ॥३०॥ कृपयाऽधिकमत्यर्थम् । अक्षिम्यां निसृष्टं प्रयुक्तम् । स्निग्धस्मितेनानु-

श्रीधरो

अ० २८

गुणितं संयुक्तम् । विषुष्ठः प्रसादो यस्मिन् । गुहायां हृदि ॥३१॥ अवनता येऽखिललोकास्तेषां तीत्रशोकेन यान्यश्रूणि तेषां सागरं विशोपयतीति तथा तं हरेहीसम्। अस्यात्युदारं श्रूमंडलं च ध्यायेत् । कथंभृतम् । निजमायया मकरध्वजस्यापि संमोहनाय रचितम् । ग्रुनिकृते ग्रुनीनाग्रुपकाराय ग्रुनीनां संमोहने प्रवृत्तं काममेव संमोहियतुनित्यर्थः ॥३२॥ मंदहासध्यानग्रुक्ता स्फुट-हासध्यानग्रह। विष्णोः प्रहसितग्रुच्चैईसितं ध्यायेत्। कीदशम् । ध्यानायनमितसुंदरतया प्रयत्नं विनैव ध्यानस्य विषयभृतम्। सौंदर्यमेवाह । बहुलयाऽधिकयाऽधरोष्ठस्य भासा कांत्याऽकृणीभृता-स्तनवः स्कमा द्विजा एव कुंदग्रुकुलानि तेषां पंक्तिः स्फुरित यस्मिस्तत् । देहकुहरे हृदयाकाशोऽवसितस्य ज्ञातस्य प्रेमरसेनाईया भक्त्या तिस्मिनवार्षितमनाः सन्पृथक् तद्व्यतिरिक्तं द्रष्टुं नेच्छेत् । निचित्तं विचालयेदित्यर्थः ॥३३॥ समाधिमाह । एवमिति द्वास्याम् । निवीजः सवीजश्रेति द्विधो योगः । तत्र निवीजयोगे। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम् ॥ ततस्ततो नियम्येत-दात्मन्येव वशं नयेत् । इति गीताचुक्तमार्गेण क्रियमाणोऽपि दुष्करः समाधिः। सवीजेत सुक्तरः। तत्र हि परमानंदम्तिद्वतं दर्शयति । एवं ध्यानमार्गेण हरी प्रतिलब्धो मावः प्रेम येन तथा प्राणांश्च भक्तिरनिच्छतो मे गतिमण्वी प्रयुक्ते इति । अतः स एवोपक्षितो योगस्य लक्षणं वच्चे सवीजस्येति तदेवायत्नसिद्धत्वं दर्शयति । एवं ध्यानमार्गेण हरी प्रतिलब्धो मावः प्रेम येन तथा

हासं हरेरवनताखिळळोकतीत्रशोकाश्रुसागरविशोषणमत्युदारम् ॥ संमोहनाय रचितं निजमाययाऽस्य श्रूमंडळं मुनिकृते मकरष्वजस्य ॥३२॥ ध्यान्यानं प्रहिसतं बहुळाधरोष्ठभासाऽरुणायिततनुद्विजकुंदपंक्ति ॥ ध्यायेत्स्वदेहकुहरेऽविसतस्य विष्णोर्भक्त्याद्रयाऽपितमना न पृथिग्दिहचेत् ॥ ३३ ॥ एवं हरो भगवति प्रतिळव्धभावो भक्त्या द्रवद्धृदय उत्पुळकः प्रमोदात् ॥ औत्कंठ्यवाष्पकळया मुहुरर्धमानस्तचापि चित्तविष्टशं शनकैविंयुंक्ते ॥ ३४ ॥ मुकाश्रयं यिहं निर्विषयं विरक्तं निर्वाणमृच्छिति मनः सहसा यथाऽचिः ॥ आत्मानमत्र पुरुषो व्यवधानमेकमन्वीक्षते प्रतिनिवृत्तगुणप्रवाहः ॥ ३४ ॥ सोऽप्येतया चरमया मनसो निवृत्तया तिसन्मिहम्न्यविसतः सुखदुःखवाह्ये ॥ हेतुत्वमप्यसित कर्तरि दुःखयोर्यत्स्वात्मिन्वधत्त उपळव्धपरात्मकाष्ठः ॥ ३६ ॥ देहं च तं न चरमः स्थितमुत्थितं वा सिद्धो विषश्यित यतोऽध्यगमतस्वरूपम् ॥ दैवादुपेतमथ दैववशादपेतं वासो यथा परिकृतं

मक्त्या द्रवद्ध्यं यस्य प्रमोदादुद्धतानि पुलकानि यस्य औत्कंत्र्यप्रवृत्ताश्रुकलया च मुहुरर्द्धमान आनंदसंष्ठवे निमन्जमानो दुर्ग्रहस्य भगवतो ग्रहणे विह्यं मत्स्यवेधनमिनोपायभूतं चित्तमिष ध्ययाद्वियंक्ते । तद्धारणे शिथिलप्रयत्नो भगतीत्यर्थः ॥३४॥ यहि यदैवं निर्विषयं भवत्यत एवम्रक्ताश्रयं च ध्येयसंवंधं विना ध्यातर्यवस्थानासंभवात् । न च पूर्ववच्छव्दादिविषयः स्यात् । यतस्तत्र विरक्तं
परमानंदानुभवेन अतो निर्वाणं लयमुच्छति । वृत्तिस्पतां पित्त्यन्य ब्रह्माकारेण परिणमत इत्यर्थः । यथाऽचिन्वांलाऽऽश्रयविषयापगमे महाभूतज्योतीरूपेण परिणमते । अत्रास्यां दशायामव्यवधानं
ध्यात् ध्येयविभागशून्यमेकमखंडमात्मानमनुगतमीक्षते । अत्र हेतुः । प्रतिनिवृत्तोऽपगतो गुणप्रवाहो देहायुपाधिर्यस्य ॥३५॥ न च सुप्तोत्थित इव पुनः संसरतित्याह । सोऽपि । स एव पुरुषस्तस्मिन्महिम्नि ब्रह्मरूपेऽवसितोऽवसानं निष्ठां प्राप्तः । कया। मनसो निवृत्त्या चरमयाऽविद्यारहितयेति सुपुप्तादिशेषः । तत्र द्वविद्याऽस्ति न त्विदानीम् । अत्र हेतुः । एतया योगाभ्यासकृतयेत्यर्थः ।
नन्वेयमपि सुखदुःखयोरात्मधर्मत्वे कृतो ब्रह्मक्यां तत्राह । दुःखयोः सुखदुःखयोहेतुत्वं भोक्तृत्वं च यत्पूर्वमासीत्तद्यसत्यविद्याकृते कर्तर्यहंकारे विधत्ते। तिम्रष्ठमेत्रविद्याय तत्रवे स्थितं तत्स्थानाद्येतं
काष्ठोऽपरोक्षीकृतात्मतत्त्वः ॥३६॥ तस्य जीवनसुक्तिमाह । देहं चेति द्वाभ्याम् । चरम उक्तलक्षणः सिद्धो देहमपि न विषयति । सुखदुःखे आसनादुत्थितप्रत्याय तत्रवे स्थितं तत्स्थानाद्येतं

ततो दैववशात्प्रनरप्युपेतं वा न विपश्यति। यतः स्वरूपं प्राप्तः।यतो देहात्स्वरूपमध्यगमत्तं देहमिति वा। सतोऽप्यननुसंघाने दृष्टांतः। वासः परिकृतं कटितटे परिवेष्टितं स्थितं गतं वा मदिराम-देनांधो यथा न पश्यित ।।३७।। नतु तर्हि देहस्य कथं प्रवृत्तिनिवृत्ती जीवनं वा तत्राह । देहोऽपीति । दैवं पूर्वसंस्कारस्तद्वशेन गच्छन्यावत्स्वारंभकं कर्मास्ति तावत्प्रतिसमीक्षते जीवत्येव । सासुः सेंद्रियः । नतु तिह तिस्मन्युनः संगः स्यानत्राह । तं देहं स्वामदेहादितुन्यं सप्रपंचं पुत्रादिसहितं पुनर्न भजतेऽहंममेति नाभिमन्यते । अधिरूढः प्राप्तः समाधिपर्यंतो योगो येन अतएव प्रतिवुद्धं वस्त्वात्मतन्त्रं येन सः ॥३८॥ प्रतिबोधप्रकारमाह पद्भाः। यथेति। अतिस्नेहवशादात्मत्वेनाभिमताद्पि प्रत्रादेः मर्त्यः पित्रादिः प्ररुपो देहादेर्द्रष्टा ॥३९॥ पृथगवस्थानाभावेऽपि भेदं सदृष्टांत-माह।यथोल्मुकादिदानीं ज्वलतः काष्ठात् स्वसंभवादग्नेः संभूतात् आत्मत्वेनाग्नेः स्वरूपत्वेनाभिमतादिष अत्यंताविवेकिनो हि धूमेऽज्यग्न्यभिमानोऽस्ति उल्मुकात्पूर्वसिद्धादिष तद्दाहकः प्रकाशक-श्वाग्निः पृथगेव ॥ ४० ॥ भृतादेर्द्रष्टा तेम्यः पृथक् तस्माद्पि जीवसंज्ञितः पृथक् तथा प्रधानाद्पि तत्प्रवर्तको भगवान्पृथगित्यर्थः ॥ ४१ ॥ उपाधितो विवेकमुक्त्वा तस्यैक्यमाह । मदिरामदांधः ॥ ३७ ॥ देहो अपि दैववशगः खलु कर्म यावत्स्वारंभकं प्रतिसमीक्षत एव सासुः ॥ तं सप्रपंचमधिरू दसमाधियोगः स्वप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्धवस्तुः ॥ ३८ ॥ यथा पुत्राच वित्ताच पृथद्धार्त्यः प्रतीयते ॥ अप्यात्मत्वेनाभिमताद्देहादेः पुरुषस्तथा ॥३९॥ यथोल्मुकाद्विस्फुलिंगा-द्धूमाद्वाऽपि स्वसंभवात् ॥ अप्यात्मत्वेनाभिमतात्तद्याः पृथगुल्सुकात् ॥ ४० ॥ भूतेंद्रियांतःकरणात्प्रधानाज्ञीवसंज्ञितात् ॥ आत्मा तथा पृग्द्रष्टा भगवान् त्रह्मसंज्ञितः ॥ ४१ ॥ सर्वसूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मिनि ॥ ईचेतानन्यभावेन भूतेष्विव तदात्मताम् ॥ ४२ ॥ स्वयोनिषु यथा ज्योतिरेकं नाना प्रतीयते ॥ योनीनां गुणवेषम्यात्तथात्मा प्रकृती स्थितः ॥ ४३ ॥ तस्मादिमां स्वां प्रकृतिं दैवीं सदसदात्मिकाम् ॥ दुर्विभाव्यां पराभाव्य स्वरूपेणावतिष्ठते ॥ ४४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कंधे कापिलेये साधनानुष्ठानं नामाष्टाविंशतितमोऽध्यायः ॥ २८ ॥ देव-हूतिरुवाच ॥ लक्षणं महदादीनां प्रकृतेः पुरुषस्य च ॥ स्वरूपं लक्ष्यते अभीषां येन तत्पारमार्थिकम् ॥ १ ॥ यथा सांख्येषु कथितं तन्मूलं तत्प्रच-क्षते ॥ भक्तियोगस्य मे मार्गं बृहि विस्तरशः प्रभो ॥ २ ॥ विरागो येन पुरुषो भगवन्सर्वतो भवेत् ॥ आचच्च जीवलोकस्य विविधा मम संसृतीः ॥ ३॥ कालस्येश्वररूपस्य परैषां च परस्य ते ॥ स्वरूपं वत कुर्वति यद्धेतोः कुशलं जनाः ॥ ४॥ लोकस्य मिथ्याभिमतेरचत्नुषश्चिरं प्रसुप्तस्य सर्वभूतेष्विति भृतेषु चतुविधेषु तदात्मतां महाभूतात्मताम् ॥४२॥ धर्मभेदस्याष्यौपाधिकतां सदृष्टांतमाह । स्वयोनिषु काष्ठेषु ज्योतिरग्निः गुणवैषम्यादीर्घहस्वादिभेदात् प्रकृतौ देहे ॥ ४३ ॥ स्वां स्वांशस्य जीवस्य वंधहेतुं दैवीं देवस्य विष्णोः शक्ति पराभान्य तत्प्रसादेनैव जित्वा स्वरूपेण ब्रह्मत्वेनाविष्ठते ॥४४॥ इति श्रीमद्भागवते तृतीये टीकायामष्टाविशतितमोऽध्यायः ॥२८॥ एकोनत्रिंशके भक्तियोगस्त बहुधोच्यते ॥ कालस्य च वलं घोरा संस्तिश्च विरक्तये ॥१॥ उक्तानुवादपूर्वकं भक्तिमार्गभेदान्प्रच्छिति द्वाभ्याम् । लक्षणं महदादीनां यथा सांख्येषु तथा कथि-तम् । येन लक्षणेन तत्पारमार्थिकं परस्परविभक्तमित्यर्थः । यो भक्तियोगो मूलं प्रयोजनं तद्यन्मूलं तत्कथितम् । यस्य भक्तियोगस्य मार्गं प्रकारं विस्तरतो मे ब्रूहि ॥ १ ॥ २ ॥ येन संसृतीनामाख्यानेन त्रिगतरागो भवेत् ॥ ३ ॥ ईश्वरह्रपस्य महाप्रभावस्य ते त्वदात्मकस्य यद्धेतोर्यद्भयात्कुशर्ल पुण्यं कुर्वन्ति ॥ ४ ॥ अचत्तुपोऽज्ञस्य अतो मिथ्याभृते देहादाविभमितरहंकारो

श्रीधरी

र्दे अ०२९

यस्य अतः कर्मस्वनुविद्धया आसक्तया धिया श्रांतस्य अतएवानाश्रयेऽपारे तमसि संसारे चिरं प्रमुप्तस्य लोकस्य प्रबोधाय त्वं योगप्रकाशको मास्करः किलाविर्भूतोऽसि ॥ ५ ॥ श्रचणं सुंदरम् ॥ ६ ॥ मार्गैः प्रकारविशेषैः तानेवाह । स्वभावभूता ये गुणास्तेषां मार्गेण वृत्तिभेदेन भावोऽभिप्रायः फलसंकल्पभेदाद्धक्तिभेद इत्यर्थः ॥ ७ ॥ अभिसंधाय संकल्प्य संरंभी क्रोधी भिन्नदग् भेद-दशीं यो भावं भक्ति कुर्यात्स त्रिविघोऽपि तामसः ॥ ८ ॥ पृथग्भावो मेददशीं ॥ ९ ॥ कर्मनिर्दारं पापक्षयम् । परस्मिन्परमेश्वरे तदर्पणं कर्मार्पणम् । भगवत्त्रीतिमुद्दिश्येत्यर्थः । यष्टन्यमिति विधिसिद्धिम्रह्मियेत्यर्थः । मेदद्शित्वमर्चादावर्चनं च त्रिष्वपि समानम् । तदेवं तामसादिभक्तिपु त्रयस्रयो भेदाः तासु यथोत्तरं श्रष्टियम् । एवं च श्रवणकीर्तनादयो नवापि प्रत्येकं नव नव मेदाः । तदेवं सगुणा मक्तिरेकाशीतिमेदा भवति ॥१०॥ निर्गुणा तु भक्तिरेकविधैव तामाह । मद्गुणश्रृतिमात्रेणेति द्वाभ्याम् । मद्गुणश्रृतिमात्रेण मिय पुरुषोत्तमे मनोगतिरिति या भक्तिः सा निर्गुणस्य तमस्यनाश्रये ॥ श्रांतस्य कर्मस्वनुविद्धया धिया त्वमाविरासीः किल योगभास्करः ॥ ५ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ इति मातुर्वनः श्ठचणं प्रतिनंद्य महा-मुनिः ॥ आवभाषे कुरुश्रेष्ठ प्रीतस्तां करुणार्दितः ॥ ६ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ भक्तियोगो बहुविधो मार्गेर्भामिनि भाव्यते ॥ स्वभावगुणमार्गेण पुंसां भवो विभिद्यते ॥ ७ ॥ अभिसंधाय यो हिंसां दंभं मात्सर्यमेव वा ॥ संरंभी भिन्नहग् भावं मिय कुर्यात्स तामसः ॥ ८ ॥ विषयानिमसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा ॥ अर्चीदावर्चयेद्यो मां पृथग्भावः स राजसः ॥ ९ ॥ कर्मनिर्हारमुद्दिश्य परिसम्बा तदर्पणम् ॥ यजेद्यष्टव्यनिति वा पृथग्भावः स सात्त्विकः ॥ १० ॥ मद्गुणश्रुतिमात्रेण मिय सर्वगुहाशये ॥ मनोगतिरविच्छित्रा यथा गंगा अभो अनुधी ॥११॥ छत्तणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य ह्यदाहृतम् ॥ अहैतुक्यव्यविहता या भक्तिः पुरुषोत्तमे ॥ १२ ॥ सालोक्यसार्ष्टिसामीप्यसारूप्यैकत्वमप्युत ॥ दीयमानं न गृह्णंति विना मत्सेवनं जनाः ॥ १३ ॥ स एष भक्तियोगाख्य आत्यंतिक उदाहृतः ॥ येनातित्रज्य त्रिगुणं मद्भावायोपपद्यते ॥ १४॥ निषेवितेनानिमित्तेन स्वधर्मेण मही-यसा ॥ कियायोगेन शस्तेन नाति।हस्रेण नित्यशः॥ १५॥ मद्धिष्ण्यदर्शनस्पर्शपूजास्तुत्यभिवंदनैः॥ भूतेषु मद्भावनया सत्वेनासंगमेन च ॥ १६ ॥ महतां बहुमानेन दीनानामनुकंपया ॥ मैत्र्या चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च ॥ १७ ॥ आध्यात्मिकानुश्रवणात्रामसंकीर्तनाच मे ॥ आर्जवेनार्यसंगेन निरहंकियया तथा ॥ १८ ॥ मद्धर्मणो गुणैरेतैः परिसंशुद्ध आशयः ॥ पुरुषस्यांजसा अयेति श्रुतमात्रगुणं हि माम् ॥ १९ ॥ मिक्तयोगस्य लक्षणिनत्यन्वयः । अविच्छित्रा संतता ॥११॥ लक्षणं स्वरूपम् । अहैतुकी फलानुसंधानशून्या । अन्यविहता मेददर्शनरिहता च ॥१२॥ भक्तानां निष्कामतां कैम्रत्यन्यायेनाह । सालोक्यं मया सहैकस्मिन्लोके वासम्। सार्षिं समानैञ्चर्यम्। सामीप्यं निकटवित्वम् । सारूप्यं समानरूपताम्। एकत्वं सायुज्यम्। उत अपि दीयमानमपि न गृहंति कुतस्तत्कामनेत्यर्थः॥१३॥ किमिति निर्ह भजेते भक्तरेव परमफलत्वादित्याह । स एवेति । नतु त्रैगुण्यं हित्वा ब्रह्मप्राप्तिः परमफलं प्रसिद्धम् । सत्यम् । तत्तु भक्तावातुपंगिकमित्याह । येन भक्तियोगेन मद्भावाय ब्रह्मत्वाय । १४। एवंभूताया भक्तेः साधनान्याइ पंचिमः । निपेवितेन सम्यगनुष्ठितेन अनिमित्तेन स्वधर्मेण नित्यनैमित्तिकेन महीयसा श्रद्धादियुक्तेन क्रियायोगेन पंचरात्रायुक्तपूजाक्रकारेण शस्तेन निब्कामेन ॥१५॥ मद्धिष्ण्यं मत्प्रतिमादि तस्य दर्शनादिभिः सत्त्वेन धैर्येण असंगमेन वैराग्येण ॥ १६ ॥ १७ ॥ आर्जवेनाकौटिन्येन ॥ १८ ॥ मद्धर्मणो भगवद्धर्गानुष्ठातुः पुरुषस्याशयश्चित्तम्

॥१९॥ प्रयत्नं विनैव प्राप्तौ दृष्टांतः। वातो रथः प्रापको यस्य गंधस्य आशयात्स्थानात्। आर्वृक्ते आत्मसात्करोति अविकारि कर्ने कर्वतः ॥२०॥ चित्तशुद्धिश्र सर्वभृतात्मदृष्ट्येव भवतीति वक्तुं केवलप्रतिमादिनिष्ठां निदन्नाह । अहमिति सप्तमिः । अर्चैव विडंबनमनुकरणम् । अर्चीयां पूजाविडंबनमिति वा अवज्ञोपेक्षाद्वेपनिदाः क्रमेण चतुर्मिनिषिध्यंते ॥ २१ ॥ हित्वा उपेच्य ॥२२॥२३॥ द्रव्यैहत्पन्नया क्रियया भृतग्रामावमानिनस्तन्निद्कस्य ॥२४॥ तहि किमर्चादावर्चनमर्नर्थकमेव नेत्याह । अर्चादाविति । सर्वभृतेष्ववस्थितं मां स्वहृदि यावन्न वेद । स्वकमंकृत्कर्मा-विरोधेन यथावकाशम् । अनेन कर्मनिष्ठाया अपि स एवावधिरित्युक्तं भवति ॥२५॥ अंतरा अंतरं भेदम् । उत् अपि अरमन्यम् । अन्यमपि भेदं यः पश्यतीत्यर्थः । यद्वा । अंतरा मध्ये उदरं शरीरम् । मृत्युरहं तस्य भयं विद्धे करोमि ॥ २६ ॥ अथ अतः सर्वभृतेषु कृतावासम् । तत्र हेतुः । भूतानामात्मानमंतर्यामिणम् । अभिन्नेन चत्रुपा समदर्शनेन ॥ २७ ॥ तत्रापि यथोत्तरं यथा वातरथो ब्राणमावृक्ते गंध आशयात् ॥ एवं योगरतं चेत आत्मानमविकारि यत् ॥ २० ॥ अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा विश्वतः सदा ॥ तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुते उर्चाविडंवनम् ॥ २१ ॥ यो मां सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम् ॥ हित्वा उर्चा भजते मौड्याद्भरमन्येव जुहोति सः ॥ २२ ॥ द्विषतः परकाये मां मानिनोऽभिन्नदर्शिनः ॥ भूतेषु वद्धवैरस्य न मनः शांतिमृच्छति ॥ २३ ॥ अहमुचावचैर्द्रव्यैः क्रिययोत्पन्नयाऽनघे ॥ नैव तुष्येऽर्चितोऽर्चायां भूतग्रामावमानिनः ॥ २४ ॥ अर्चादावर्चयेत्तावदीश्वरं मां स्वकर्मकृत् ॥ यावन्न वेद स्वहृदि सर्वभूतेष्ववस्थितम् ॥ २५ ॥ आत्मनश्च परस्यापि यः करोत्यंतरोदरम् ॥ तस्य भिन्नदृशो मृत्युर्विदधे भयमुल्वणम् ॥ २६ ॥ अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् ॥ अई-येद्दानमानाभ्यां मैत्र्या अभिन्नेन चत्तुषा ॥ २७ ॥ जीवाः श्रेष्ठा ह्यजीवानां ततः प्राणभृतः शुभे ॥ ततः सचित्ताः प्रवरास्तततश्चेन्द्रियवृत्तयः ॥२८॥ तत्रापि स्पर्शवेदिभ्यः प्रवरा रसवेदिनः ॥ तेभ्यो गंधविदः श्रेष्ठास्ततः शब्दविदो वराः ॥ २९ ॥ रूपभेदविदस्तत्र ततश्रोभयतोदतः ॥ तेषां बहुपदाः श्रेष्ठाश्रतुष्पादस्ततो द्विपात् ॥ ३० ॥ ततो वर्णाश्र चत्वारस्तेषां बाह्मण उत्तमः ॥ ब्राह्मणेष्विप वेदन्तो ह्यर्थन्तो अर्थन्ति ।। ३१ ॥ अर्थन ज्ञात्संशयच्छेता ततः श्रेयान्स्वकर्मकृत् ॥ मुक्तसंगस्ततो भूयानदोग्धा धर्ममात्मनः ॥ ३२ ॥ तस्मान्मस्यर्पिताशेषिकयार्थात्मा निरंतरः ॥ मय्य-र्षितात्मनः पुंसो मिय संन्यस्तकर्मणः ॥ न पश्यामि परं भूतमकर्तुः समदर्शनात् ॥ ३३ ॥ मनसैतानि भूतानि प्रणमेद्रहु मानयन् ॥ ईश्वरो जीव-मानाद्यतिशयः कर्तव्य इति वक्तुं तारतम्यमाह । जीवा इति साद्धैः पर्जाभः । अजीवानामचेतनेभ्यः ततस्तेष्विप प्राणभृतः प्राणवृत्तिमंतः सचित्ता ज्ञानवंतः इंद्रियाणां वृत्तयो येषु । इंद्रियवृत्तयो वृक्षाणामिष सूचमाः संत्येव । तथा हि महाभारते मोक्षधर्मेषु स्मर्थते । तस्मात्पक्यंति पादपाः । तस्मान्जिन्नंति पादपाः इत्यादि प्रसिद्धा तु स्पर्धेनेन्द्रियवृत्तिरेव ॥ २८ ॥ अतस्तेम्यः स्पर्शवेदिभ्यो रसवेदिनो मत्स्यादयः श्रेष्टाः। गंधविदो अमरादयः। शब्दिवदः सर्पादयः॥ २९ ॥ रूपभेदिवदः काकादयः। उभयतो दंता येपाम्। अपादेभ्यो बहुपादास्तेभ्यश्रतुष्पादा इत्यर्थः । ततो द्विपान्मनुष्यः ॥ ३० ॥ ततस्तेषु वर्णाः ॥ ३१ ॥ संशयच्छेत्ता मीमांसकः । ततोऽपि केवलात्स्वकर्मकृत् । ग्रुक्तसंगस्य लक्षणमात्मनो धर्ममदोग्धा निष्काम इत्यर्थः ॥ ३२ ॥ अदिता अशेषाः क्रिया अर्थास्तत्फलान्यात्मा देहश्च येन । अत एव निश्तरोऽव्यवहितः अकर्तुः कर्तृत्वाभिमानशून्यात् ॥ ३३ ॥ जीवानां कलया परिकलनेन अंतर्यामितया प्रविष्ट इति

श्रीधरी

370 20

दृष्टचेत्यर्थः ॥ ३४ ॥ उक्तं भिक्तयोगं पूर्वोक्तेनाष्टांगयोगेन सहोपसंहरति । भिक्तयोगश्रेति । हे मानवि । पुरुषं परमेश्वरम् ॥ ३५ ॥ यदन्यत्पृष्टं जीवस्य संस्तीः कालस्य स्वरूषं चाचच्वेति तदाह । एतदिति सार्थेन । एतत्सर्विनयंत् यद्भगवतो रूपम् । कीदशम्।प्रधानपृरुषात्मकं परं यद्भचितिरक्तं च एतदेव दैविमत्यिमधीयते । कीदशं कर्मणो विचेष्टितं नानासंस्रुतिलक्षणं यस्माचत् । दैवप्रेरितकर्मकृताः संस्रुतयो विचित्रा इत्यर्थः ॥ ३६ ॥ एतदेव भगवतो रूपं काल इति चाभिधीयते । कीदशम् । रूपभेदस्य वस्तृनामन्यथात्वस्यास्पदमाश्रयः कारणम् । उक्तं हि कालाद्गुण-च्यतिकरः इति । वच्यते च गुणव्यतिकरः काल इति । दिव्यमद्भुतप्रभावम् । तदेवाह । भूतानाभिति यावत्समाप्ति । महदादीनां तचदिभमानिनां जीवानाम् ॥३७॥ भयहेतुत्वमाह । य इति । भूतैरेव भूतान्यिक्त संहरति । अधियज्ञो यज्ञफलदाता । कलयतां वशीकुर्वताम् ॥३८॥३९॥४०॥ यद्यस्माद्भीताः ॥४१॥ यतो भीताः सरितः स्रवंति । इन्धे दीप्यते सह गिरिभिर्म्ः ॥४२॥ अदो नभो

कल्या प्रविद्यो भगवानिति ॥ ३४ ॥ भक्तियोगश्च योगश्च मया मानन्युदीरितः ॥ ययोरेकेतरेणैव पुरुषः पुरुषं त्रजेत् ॥ ३५ ॥ एतद्भगवतो रूपं त्रह्मणः परमात्मनः ॥ परं प्रधानं पुरुषं देवं कर्म विचेष्टितम् ॥ ३६ ॥ रूपभेदास्पदं दिन्यं काल इत्यभिधीयते ॥ भूतानां महदादीनां यतो भिन्न- ह्रणां भयम् ॥ ३७ ॥ योऽन्तः प्रविश्य भूतानि भूतेरत्यखिलाश्रयः ॥ स विष्ण्वाख्योऽधियज्ञोऽसौकालः कल्यतां प्रभुः ॥ ३८ ॥ न चास्य किश्व- ह्यितो न हेष्यो न च बांधवः ॥ आविशत्यप्रमत्तोऽसौ प्रमतं जनमंतकृत् ॥ ३९ ॥ यद्भयादाति वातोऽयं सूर्यस्तपित यद्भयात् ॥ यद्भयाद्वर्षते देवो भगणो भाति यद्भयात् ॥ ४० ॥ यहनस्पतयो भीता लताश्चोपधिभिः सह ॥ स्वे कालेऽभिगृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च ॥ ४१ ॥ सवन्ति सिरितो भीता नोत्सर्पत्युदधिर्यतः ॥ अग्निरिधे सिगिरिभिर्भूनं मञ्जति यद्भयात् ॥ ४२ ॥ नभो ददाति श्वसतां पदं यन्नियमाददः ॥ लोकं स्वदेहं तज्ञते महान्सप्तिसावृतम् ॥ ४३ ॥ गुणाभिमानिनो देवाः सर्गादिष्वस्य यद्भयात् ॥ वर्ततेऽनुयुगं येषां वश एतचराचम् ॥ ४४ ॥ सोऽनंतोऽन्तकसः कालोऽनादिरादिकृदव्ययः ॥ जनं जनेन जनयन्मारयन्मृत्युनांतकम् ॥ ४५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कंधे एकोनित्रिशत्तमोऽध्यायः ॥ २९ ॥ क्षिल उवाच ॥ तस्यैतस्य जनो नृनं नायं वदीरुविक्रमम् ॥ काल्यमानोऽपि बिलनो वायोरिव घनाविलः ॥ १ ॥ यं यमर्थमुपादत्ते दुःखेन सुखहेतवे ॥ तं तं धुनोति भगवान्पुमान् शोचित यक्कते ॥ २ ॥ यद्भुवस्य देहस्य सानुवंधस्य दुर्मतिः ॥ श्रुवाणि मन्यते मोहाद्गृहक्तेत्रवन्त्रवे ।। १ ॥ विक्रते मोहाद्गृहक्तेत्रवन्ति ।। । यद्भुवस्य देहस्य सानुवंधस्य दुर्मतिः ॥ श्रुवाणि मन्यते मोहाद्गृहक्तेत्रवन्ति ।।

यिष्ठियमाद्यस्याञ्चया महान्महत्तत्वमंकुरात्मकं स्वदेहं लोकत्वेन तनुते विस्तारयित ॥४३॥ गुणाभिमानिनो गुणिनयंतारो देवा ब्रह्मादयोऽस्य विश्वस्य सर्गादिषु प्रवर्तते। अनुयुगं वारम्वारिमत्यर्थः ॥४४॥ जनेन पित्रादिना जनं पुत्रादि जनयन्नादिकृत् मृत्युनाऽन्तकमपि मारयन्नंतकरः स्वयं त्वनादिरनन्तोऽन्ययश्च ॥४५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे टीकायामेकोनत्रिंशत्तमो-ऽध्यायः ॥ २९॥ त्रिशे तु कायकांतादिलालनाकुलचेतसाम् ॥ कामिनां तामसी पापाद्धोगतिरुदीर्यते ॥ १ ॥ कालप्रमाववर्णनपूर्वकं वैराग्याय विचित्रकर्मकृतां संसृतिमध्यायत्रयेण प्रपंचयित । तस्यैतस्य बलिनः कालस्य । बलिनेति वा पाठः । काल्यमानो विचान्यमानोऽपि वायोविकमं यथा मेघपंक्तिन वेद ॥१॥ विक्रममेवाह। यं यमर्थं दुःखेन प्रयासेनोपादत्ते जापादयित तं तमर्थं

भगवान्कालो धुनोति विनाशयति । यत्कृते यित्रमित्तम् ॥२॥ शोके हेतः यद्यस्मात्सानुबन्धस्य कलत्रादिसहितस्य देहस्य संबंधीनि गृहादीनि । वसु द्रव्यम् । अनुक्तसमुच्चयार्थश्वकारः ॥२॥ दुर्भतित्वं दर्शयन्दुःखं प्रपंचयति । जन्तुरिति चतुर्दशिमः ॥ ४ ॥ नारक्यां नरकाहारादिभिर्जातायाम् ॥५॥ निरुद्धमूलं प्रसृतमनोरथं हृद्यं यस्य वहु मन्यते कृतार्थोऽइमिति इलाघते ॥६॥ उद्व-हनाधिना पोषणचितया ॥७॥ दुराशयस्वमाह । आक्षिप्त आत्मा इन्द्रियाणि च यस्य । कया । असतीनां पुंश्रहीनामपि रहसि रचितया संभोगादिरूपया मधुरभाषिणां शिश्रूनामाठापेश्र सुख-वन्मन्यत इत्युत्तरेणान्वयः ॥ ८ ॥ कूटाः वित्तशाट्यादिबद्धला धर्मा येषु दुःखप्रधानेषु ॥ ९ ॥ येषां पोषणेनाधो याति तान्पुष्णाति शेषभ्रमिति भोगोऽपि तस्य दुर्लभ इत्यर्थः ॥१०॥ वार्तायां सूनि च ॥ ३ ॥ जंतुर्वे भव एतस्मिन्यां यां योनिमनुत्रजेत् ॥ तस्यां तस्यां स लभते निर्वृतिं न विरज्यते ॥ ४ ॥ नरकस्थो पि देहं वै न पुमां-स्यक्तमिञ्जति ॥ नारक्यां निर्वृतौ सत्यां देवमायाविमोहितः ॥ ५ ॥ आत्मजायासुतागारपशुद्रविणवंधषु ॥ निरूहमूलहृदय आत्मानं बहु मन्यते ॥ ६ ॥ संदद्यमानसर्वांग एषामुद्रहनाधिना ॥ करोत्यविरतं मूढो दुरितानि दुराशयः ॥ ७ ॥ आक्षिप्तात्मेन्द्रियः स्त्रीणापसतीनां च मायया ॥ रहोरचितयाऽऽलापैः शिशूनां कलभाषिणाम् ॥ ८ ॥ गृहेषु कूटधर्मेषु दुःखतंत्रेष्वतंद्रितः ॥ कुर्वन्दुःखप्रतीकारं सुखवन्मन्यते गृही ॥९॥ अर्थैरापादितैर्गुर्व्या हिंसयेतस्ततश्च तान् ॥ पुष्णाति येषां पोषेण शेषभुग्यात्यधः स्वयम् ॥ १० ॥ वार्तायां लुप्यमानायामारव्धायां पुनः पुनः ॥ लोभाभिभूतो निःसत्त्वः परार्थे करुते स्पृहाम् ॥ ११ ॥ कुटुम्बभरणाकल्पो मंदभाग्यो वृथोद्यमः ॥ श्रियाविहीनः कृपणो ध्यायन् श्वसिति मूढधीः ॥ १२ ॥ एवं स्वभरणाकल्पं तत्कलत्रादयस्तथा ॥ नाद्रियन्ते यथा पूर्वं कीनाशा इव गोजरम् ॥ १३ ॥ तत्राप्यजातनिर्वेदो भ्रियमाणः स्वयं भृतै: ॥ जरयोपात्तवैरूप्यो मरणाभिमुखो गृहे ॥ १४ ॥ आस्ते अवस्तोपन्यस्तं गृहपाल इवाहरन् ॥ आमयाव्यप्रदीक्षामिरल्पाहारो अल्पचेष्टितः ॥ १५॥ वायुनोत्क्रमतोत्तारः कफसंरुद्धनाडिकः ॥ कासश्वासकृतायासः कंठे घुरघुरायते ॥ १६ ॥ शयानः परिशोचद्भिः परिवीतः स्ववंधुभिः ॥ वाच्यमानोऽपि न व्रते कालपाशवशं गतः ॥ १७ ॥ एवं कुटुम्बभरणे व्यापृतात्माऽजितेन्द्रियः ॥ स्रियते रुदतां स्वानामुरुवेदनयाऽस्तधीः ॥१८॥ यमदूती तदा प्राप्ती भीमी सरभसेशणी।। स दृष्टा त्रस्तहृदयः शक्न-मूत्रं विमुंचित ॥ १९ ॥ यातनादेह आवृत्य पाशैर्वद्ध्वा गले वलात् ॥ नयतो दीर्घमध्वानं दंडचं राजभटा यथा ॥ २० ॥ तयोर्निर्भिन्नहृदयस्तर्जनैर्जातवेपथुः ॥ पथि श्विभिन्नस्यमाण आर्तोऽघं स्वभनुस्मरन् ॥ २१ ॥ चुतृट्-जीविकायाम् । निःसन्वोऽशक्तः । परार्थे परस्वे ॥ ११ ॥ अकल्पोऽसमर्थः ॥१२॥ पूर्वं यथाऽऽद्रियन्ते तथाऽऽद्रं न कुर्वेति । कीनाशाः कृपणाः कृपीवलाः गोजरं वृद्धं बलीवर्दम् ॥१३॥ भ्रिय-माणः पुष्यमाणः ॥ १४ ॥ अवमत्याऽवज्ञयोपन्यस्तं समीपे प्रक्षिप्तम् । गृहपालः श्वा आहरन् भुंजानः आमयावी रोगी ॥१५॥ उत्तारो वहिनिर्गतनेत्रः कफेन संरुद्धा नाड्यो मार्गभृता यस्य । कासश्वासाभ्यां कृत आयासो यस्य घुरघुर इति शब्दं करोति ॥ १६ ॥ परिवीतः परिवेष्टितः वाच्यमानो वंधो तातेत्याह्यमानः ॥१७॥ अस्तधीर्नष्टमतिः ॥ १८ ॥ मृतस्य पुण्यपापाभ्यां द्वे गती तत्र पापगतिमाह । यमदूर्वावित्यादि यावत्समाप्ति । सरभसं सक्रोधमीक्षणं ययोस्तौ इष्ट्रा ॥ १९ ॥ अावृत्य निरुद्धय ॥ २० ॥ तयोस्तर्जनैर्निर्भिन्नं हृदयं यस्य आर्तः संश्वलतीति द्वितीये-

श्रीधरी

27030

॥५२॥

नान्वयः ॥ २१ ॥ जुनुड्स्यां परीतो व्यःतः तप्ता वालुका यस्मिन् निर्गत आश्रमो विश्रामस्थानम्रुदकं च यस्मिन् ॥ २२ ॥ यमसादनं नीतो भवति ॥ २३ ॥ तत्रैव विशेषमाह । अध्वनः संबंधिनां योजनानां नवित नव च सहस्राणि पापाधिक्ये द्वास्यां वा नीतः सन् ॥२४॥ यातनाः संचेषतो दर्शयित चतुर्भिः । आदीषनं प्रज्वलनं प्राप्नोति । स्वेन कृत्तमन्येन वा कृतं छित्रं यत्स्वस्य मासं तस्य भन्नणिमत्यर्थः ॥ २५ ॥ आत्मनो वैशसं पीडाम् ॥ २६ ॥ भिदापनं भेदप्रापणम् ॥ २७ ॥ २८ ॥ न चैतदसंभावितमत्रापि दृश्यमानत्वादित्याह । अत्रैवेति ॥२९॥ उभयं कुढुंगं स्वंदेहं च ॥ ३० ॥ पापाजितं धनं मुंजते वहवः कर्तेव नरकं यातीत्याह । एक इति । भूतद्रोहेण यद्भृतं तत्स्थूलं स्वकलेवरिमहैव हित्वा । कुशलादितरत् पापं तदेव पाथेयं भोग्यं यस्य ॥ ३१ ॥

परीतोऽर्कदवानलानिलैः संतप्यमानः पथि तप्तवालुके ॥ कृञ्छ्लेण पृष्ठे कराया च ताडितश्रलस्यशक्तोऽपि निराश्रमोदके ॥ २२ ॥ तत्र तत्र पतन् श्रांतो मूर्छितः पुनरुत्थितः ॥ पथा पापीयसा नीतस्तमसा यमसादनम् ॥ २३ ॥ योजनानां सहस्राणि नवतिं नव वाध्वनः ॥ त्रिभिर्मुद्दुर्तेर्द्धाभ्यां वा नीतः प्राप्नोति यातनाः ॥ २४ ॥ आदीपनं स्वगात्राणां वेष्टियित्वोल्मुकादिभिः ॥ आत्ममांसादनं कापि स्वकृत्तं परतोऽपि वा ॥ २५ ॥ जीवतश्रांत्राभ्युद्धारः श्वगृत्रयंमसादने ॥ सर्पवृश्चिकदंशाद्धिद्धश्चारमवेशसम् ॥ २६ ॥ कृन्तनं वावयवशो गजादिभ्यो भिदापनम् ॥ पातनं गिरिशृंगेभ्यो रोधनं वांबुगर्तयोः ॥ २० ॥ यास्तामिस्रांधतामिस्रा रोरवाद्याश्च यातनाः ॥ भुंके नरो वा नारी वा मिथः संगेन निर्मिताः ॥ २८ ॥ अत्रेव नरकः स्वर्ग इति मातः प्रवक्षते ॥ या यातना वे नारक्यस्ता इहाप्युपलक्षिताः ॥ २९ ॥ एवं कुटुम्बं विश्वाण उदरंभर एव वा ॥ विस्वः विश्वामेष प्रेत्य मुंके तत्कलमीदृशम् ॥ ३० ॥ एकः प्रयद्यते धातं हित्वेदं स्वकलेवरम् ॥ कुशलेतरपाथेयो भृतद्रोहेण यद्भृतम् ॥ ३१ ॥ देवेना- क्योगेमप्रेति तस्य शमलं निरये पुमान् ॥ भुंके कुटुंबपोपस्य इतिचत्त इवातुरः ॥ ३२ ॥ केवलेन द्यथमेण कुटुंबभरणोत्सुकः ॥ याति जीवोऽन्धता- मिस्रं चरमं तमसः पदम् ॥ ३३ ॥ अधस्तात्ररुलेकस्य यावतीर्यातनादयः ॥ कमशः समनुकम्य पुनरत्रात्रजेञ्छुिषः ॥ ३० ॥ इति श्रीमद्वागवते महापुराणे तृतीयस्कंधे कापिलेयोपाख्याने कर्मविपाको नाम त्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३० ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ कर्मणा देवनेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये ॥ स्त्रियाः प्रविष्ट उदरं पुंसो रेतःकणाश्रयः ॥ १ ॥ कललं त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण चुद्बुदम् ॥ दशाहेन तु कर्वधः पेश्यदं वा ततः परम् ॥ २ ॥

नजु पापमिप विहास गच्छतु तत्राह । दैवेनेति । तस्य कुटुंबपोपणस्य शमलं पापं दैवेनेश्वरेण प्रापितं भुंक्ते ॥ ३२ ॥ नजु कुटुंबपोपणं विहितमेव तत्राह । केवलेनेति । तमसो नरकस्य चरमं पदं स्थानम् ॥३३॥ पुनर्मजुष्यशरीरप्राप्तिप्रकारमाह । नरलोकस्य मजुष्यदेहस्य प्राप्तेरधस्तादवीग्यावत्यो यातनाः आदिशब्देन श्वस्करादियोनस्थ यास्ताः सर्वाः क्रमेण संप्राप्य भोगेन श्वीणपापः शुचिः सन्नत्र पुननरत्वं प्राप्नोतीत्पर्थः ॥ ३४ ॥ इति श्रीम० तृती० टीकायां त्रिशत्तमोऽष्यायः ॥ ३० ॥ एकत्रिशे विमिश्रेस्तु पुण्यपापेरिहांतरा ॥ मजुष्ययोनिसंप्राप्तिर्वण्यंते राजसी गतिः ॥१॥ शुनरत्रामजेदित्युक्तं तदेव विश्लेपते दर्शयति । कर्मणा पूर्वकृतेन दैवमीश्वरस्तदेव नेत्रं नेतृ प्रवर्तकं यस्य सः प्रविष्टो भवति ॥१॥ कललं शुक्रशोणितिमिश्रितं भवति बुद्बुदं वर्तुलाकारम् । कर्कन्धूर्वदरी-

॥५३॥

फलं तद्दाकारं कितनम् । पेशी मांसपिंडाकारम्। अंडं वा योन्यंतरे ॥ २ ॥ वाह्वंध्यादीनामंगानां वित्रहो विभागः लिगं च छिद्राणि च तेपामुद्भवः ॥ ३ ॥ जरायुणा गर्भवेष्टनेन वीतः प्राष्ट्रतः ॥ ४ ॥ मातुर्जग्धेन मिस्रतेनाक्षेन पानाद्यैश्वधमाना धाववो यस्य जंतूनां संभवो यिस्मिस्त्रन्नसंमते गर्ते शेते । तथा च मार्कण्डेयपुराणे । नाडी चाण्यायनी नाम नाम्यां तस्य निवद्भवते ॥ स्त्रीणां तथांत्रसुपिरे सा निवद्धोपज्ञायते ॥ इत्वन्नस्त्रमं भूति स्त्रानि स्वाद्भिः स्तर्वेद्धार्थे तथा ॥ तैराप्यायितदेहोऽसौ जंतुईद्विमुपैति वै इति ॥ ५ ॥ तत्रत्येः कृमिभिः खादद्भिः सौकुमार्यात्कोमलत्वेन क्षतानि सर्वाङ्गानि यस्य ॥ ६ ॥ उन्वणेर्तुः सहैः सर्वेद्धारेपुत्थिता वेदना यस्य आस्त इत्युच्तरेणान्त्रयः ॥ ७ ॥ उन्वेन जरायुणा भूग्नं कृटिलीभृतं पृष्ठं शिरोधरा ग्रीवा च यस्य ॥ ८ ॥ दैवात्पूर्वकर्मवशात् लब्धा स्मृतिर्येन सः दीर्घ दुरन्तमनुच्छ्वासं यथा भवति तथा तत्र स्थितः सन् ॥ ९ ॥ स्नृतिहेतुभिवतिर्येपितः सोदरः समानोदरजन्मा विष्ठाभुः कृमिरिवेति ॥ १०॥ नाथमानो याचमान उपतप्य-मान इति वा ऋपिर्देहात्मदर्शो भीतः पुनर्गर्भवासात् सप्त वधयो वन्धनभूता धातवो यस्य सः । विक्कवया व्याकुलया ॥ ११॥ उपसन्नं जगद्रक्षितुं स्वेच्छया गृहीतनानामुर्त्वभेगवतश्वरणार्विद्य-

मासेन तु शिरो द्वाभ्यां बाह्वंत्रवाद्यंगविग्रहः ॥ नखलोमास्थिचर्माणि लिंगन्छिद्रोद्भविश्विभः ॥ ३ ॥ चतुर्भिर्धातवः सप्त पंचिभः च्चृतृडुद्भवः ॥ पड्भिर्जरायुणा वीतः क्किसौ भ्राम्यित दक्षिणे ॥ ४ ॥ मातुर्जग्धात्रपानाद्यैरेधद्धातुरसंमते ॥ शेते विण्मृत्रयोगीतें स जंतुर्जतुसंभवे ॥ ५ ॥ कृमिभिः क्षतसर्वांगः सौकुमार्यात्प्रितिक्षणम् ॥ मूर्छामाप्रोत्युरुक्केशस्तत्रत्येः चुिधतेर्मुहुः ॥ ६ ॥ कट्यित्वाचणोष्णलवणरूक्षाम्लादिभिरुव्वणेः ॥ मातृभुक्तेरप्त्रपृष्टः सर्वांगोत्थितवेदनः ॥ ७ ॥ उल्वेन संवृतस्तिस्मन्निश्च बहिरावृतः ॥ आस्ते कृत्वा शिरः क्षित्रौ भुत्रपृष्ठिशिरोधरः ॥ ८ ॥ अकल्पः स्वांगन्वेष्टायां शकुन्त इव पंजरे ॥ तत्र लब्धस्मृतिद्वांतकर्म जन्मशतोद्भवम् ॥ समरच् दीर्घमनुच्छ्वासं शर्म किं नाम विदते ॥ ९ ॥ आरभ्य सप्तमान्मासाल्याक्ष्योधीऽपि वेपितः ॥ नैकत्रास्ते सृतिवातैर्विष्ठाभूरिव सोदरः ॥ १० ॥ नाथमान ऋपिभीतः सप्तविधः कृतांजलिः ॥ स्तुवीत तं विक्कवया वाचा येनोदरेऽपितः ॥ ११ ॥ जंतुरुवाच ॥ तस्योपसन्नमवितुं जर्गादिच्छयाऽऽत्तनानातनोर्भुवि चल्डचरणारविद्म् ॥ सोऽहं व्रजामि शरणं ह्यकृतोभयं मे येनेदशी गतिरदर्श्यसतोऽनुरूपा ॥ १२ ॥ यस्तवत्र बद्ध इव कर्मिभरावृतात्मा भूतेदियाशयमयीमवलंच्य मायाम् ॥ आस्तेऽविशुद्धमिवकारमखंडबोधमातप्यमानहृदयेऽविततं नमामि ॥ १३ ॥ यः पंचभृतरिवते रहितः शरीरे छन्नोऽयथेन्द्रयगुणार्थविदात्मकोऽहम् ॥ तेनाविकुंठमिहमान-

कुतोभयं सोऽहं शरणं व्रजामि । अवि चलदिति श्रीकृष्णावताराभिष्रायेण असतो मेऽजुरूपा योग्या येनेहशी जर्भयासलक्षणा गतिदेशिता तस्य ॥ १२ ॥ नतु कोऽसौ यं शरणं व्रजासि को वा तव तस्य च विशेषो येन सेव्यसेवकत्वमित्यपेक्षायामाह । अत्र मातुर्दे हे भूतेंद्रियाशयमयीं देहाकारपरिणतां मायामवलंव्याश्रित्य कर्मभिरावृतस्वरूप इव वद्ध इव च य आस्ते सोऽह्म । यस्त्वत्रवास्ते तं नमामि । कथंभूतिमित्यपेचायां तु शब्दोक्तं विशेषं दर्शयित । आत्रप्यमाने हृद्येऽविति प्रतीतमेवमप्यविकारम्। कृतः विशुद्धं निरुपाधि तत्कुतः अखण्डो वोधो यस्य तम् ॥१३॥ नतु त्वमित् वस्तुतः शुद्ध एव । असंगो ह्ययं पुरुषः इत्यादि श्रुतेः। तत्कथं युवयोरयं विशेषस्तत्राह । यः पञ्चभिर्भृते रचिते शरीरे अथवा मिथ्यव छन्नो न वस्तुतः यतस्तेन शरीरेण रहितोऽसंगोऽतोऽयथे-वेद्रियगुणार्थिचदात्मकः इन्द्रियाणि च गुणाश्च अर्थाञ्च चिदाभासश्च तदात्मकः सोऽहं तं वंदे । कथंभूतम् । तेन शरीरेणाविकुंठो महिमा यस्य तं । अवगुंठेति पाठेऽवसन्नं गुंठनमावरणं यस्य स

श्रीधरी

अ०३१

॥५३॥

महिमा यस्येत्यर्थः । तत्र हेतुः प्रकृतिपृष्ठ्ययोः परं नियंतारम् । कृतः । ऋषि सर्वज्ञं विद्याशिक्तिमत्यर्थः । विद्याऽविद्याकृतो विशेष इति मावः ॥१४॥ नतु ज्ञानेनायं वंघो निवर्तिष्यते कि परमेश्वरगंदनेन तत्राह । यस्य मायया नष्टस्मृतिः सन्संसारसंबंधिनि पिथ तदिभिश्रमेण तत्कृतेन छुशेन चरत्र्यं जीवो महतस्तस्यैवेश्वरस्यानुग्रहं विना पुनःकया युक्त्या लोकं निजस्बरूपं प्रवृणीत संभजेत ।
अभिश्रमहेतुत्वेन पंथानं विशिनष्टि । उरूणि गुणनिमित्तानि कर्माणि नितरां वंधनानि यस्मिन् । ईश्वरस्य प्रसादं विना ज्ञानाभावात्स एव सेन्य इत्यर्थः ॥ १५ ॥ ईश्वर एव ज्ञानद इत्युप्पादयस्नाह । यदेतित्त्रकालविषयं ज्ञानं तत्तं विना कतमो मय्यद्धात्र कोऽपि किन्तु स देव ईश्वर एव । नन्यन्यः प्रकृष्टो जीवो द्धातु नेत्याह । जीवरूपां कर्मगद्वीमतुवर्तमानाह । वयमिति तद्वयितरेयस्नाह । यदेतित्रकालविषयं ज्ञानं तत्तं विना कतमो मय्यद्धात्र कोऽपि किन्तु स देव ईश्वर एव । नन्यन्यः प्रकृष्टो जीवो द्धातु नेत्याह । जीवरूपां कर्मगद्वीमतुवर्तमानाह । वद्वीति । अन्यदेहविवरे
केण न कोऽपि समर्थ इत्यर्थः । अन्यस्यात्रासंभवप्रकृत्वा तस्य संभवमाह । स्थिरेषु चरेषु चान्तर्यामिरूपोऽनुवर्तितोऽशो येन तं भजेम ॥१६॥ स्वदुःखं विज्ञापयन्नाह । देहीति । अन्यदेहविवरे
मातुरुद्यकुद्दरे योऽस्विन्यपृत्रकृपस्तिसन्यितस्त्र जठराग्निना भृशं तप्तो देहो यस्यात एव कृपणधीरितो विवराद्विवतितं निर्मतुमिन्वस्त्रमानान्यण्यन्त्रसौ कदा नु अहो बहिर्निर्वास्यते ॥१७॥
मातुरुद्वकृदरे योऽस्विन्यपृत्रकृपस्तिसन-पितस्त्र जठराग्निना भृशं तप्तो देहो यस्यात एव कृपणधीरितो विवराद्विवतितं निर्मति किन्तिस्य स्वराद्विवति ।

मृषि तमेनं वंदे परं प्रकृतिपूरुपयोः पुमांसम् ॥ १४ ॥ यन्माययोरुगुणकर्मनिवंधनेऽस्मिन्सांसारिके पथि चरंस्तदिभिश्रमेण ॥ नष्टस्मृतिः पुनरयं प्रवृणीत लोकं युक्त्या कया महदनुग्रहमंतरेण ॥ १५ ॥ ज्ञानं यदेतदधात्कतमः स देवस्त्रकालिकं स्थिरचरेष्वनुवर्तितांशः ॥ तं जीवकर्मपदवीमनु-वर्तमानास्तापत्रयोपगमनाय वयं भजेम ॥१६॥ देह्यन्यदेहिविवरे जठराग्निनाऽमृग्विण्मृत्रकृपपिततो मृशतसदेहः ॥ इच्छन्नितो विविसितुं गणयन्स्व-वर्तमानास्तापत्रयोपगमनाय वयं भजेम ॥१६॥ देह्यन्यदेहिविवरे जठराग्निनाऽमृग्विण्मृत्रकृपपितितो मृशतसदेहः ॥ इच्छन्नितो विविसितुं गणयन्स्व-मासान् निर्वास्यते कृपणधीर्भगवन्कदा नु ॥ १७ ॥ येनेहशीं गतिमसौ दशमास्य ईश संग्राहितः पुरुदयेन भवाद्दशेन ॥ स्वनैव तुष्यतु कृतेन समासान् निर्वास्यते विवाऽञ्चलिमस्य कुर्यात् ॥१८॥ पश्यत्ययं धिषणया ननु सप्तविधः शारीरके दमशरीर्यपरः स्वदेहे ॥ यत्मृष्टयाऽऽस तमहं पुरुषं पुराणं पश्ये वहिर्हदि च वैत्यिमिव प्रतीतम् ॥ १९ ॥ सोऽहं वसन्निप विभो बहुदुःखवासं गर्भात्र निर्जिगमिषे बहिरंधकूषे ॥ त्रयोपयात-पुरुषं पुराणं पश्ये वहिर्हदि च वैत्यिमिव प्रतीतम् ॥ १९ ॥ सोऽहं वसन्निप विभो बहुदुःखवासं गर्भात्र निर्जिगमिषे बहिरंधकूषे ॥ त्रयोपयात-पुरुषं पुरुषं वसन्ति विभावा मिथ्यामितिर्यदनुसंसृतिचक्रमेतत् ॥ २० ॥ तस्मादहं विगतिवक्कव उद्धरिष्य आत्मानमाश्च तमसः सुहदात्मनैव ॥ भूयो प्रथा व्यसनमेतदनेकरंश्चं मा मे भविष्यदुपसादितविष्णुपादः ॥ २० ॥ कपिल उवाच ॥ एवं कृतमितिर्गरे दशमास्यः स्तुवन्नृषः ॥ १८ ॥ करिण्यते विभाव व्यसनमेतदनेकरंश्चं मा मे भविष्यदुपसादितविष्णुपादः ॥ २० ॥ कपिल उवाच ॥ एवं कृतमितिर्गरे दशमास्यः स्तुवन्नृषः ॥ १८ ॥ करिणा विभाव व

तत्कृतम्यकारं स्मरमाह । येनेप्दशी गति ज्ञानम्। भवाद्योनित निरुपमेनेत्यर्थः । स्वकृतेनैव स्वयं तुष्यतु अंजलिमात्रं विना तत्कृतोपकारे प्रत्युपकारं कः कुर्यादित्यर्थः ॥ १८ ॥ ईद्दशी गतिपित्यनेन जात्यंतरिवलक्षणं ज्ञानं प्रापितवानित्युक्तं तदेव वैलज्ञण्यमाद । पद्मतिति । अयमपरः पश्चादिः सप्तविधिजीवः स्वदेहे शारीरके शरीरभवे सुखदुः ले केवलं नतु पद्मति । अहं पुनर्यत्सृष्टमा
पित्यनेन जात्यंतरिवलक्षणं ज्ञानं प्रापितवानित्युक्तं तदेव वैलज्ञण्यमाद । पद्मतिति । अयमपरः पश्चादिः सप्तविधिजीवः स्वदेहे शारीरके शरीरभवे सुखदुः ले केवलं नतु पद्मति । अधं अपरोक्षतया प्रतिते
चिषण्या यद्द्मते विवेकज्ञानेन दमशरीरी दम इत्युपलक्षणं शमदमादियुक्तशरीरवानासमभवं तमेव च पुराणमनादि पुरुपं पूर्णं विद्य हृदि च पद्मे । पद्मामीत्यन्वयः । कथं अपरोक्षतया प्रतिते
चित्यमिव अहंकारास्पदं भोक्तारिवित्यर्थः ॥१९॥ विवेकज्ञानकृतं संसारोद्वेगमनुवदन्मोक्षमार्गसेवाध्यवस्यति । सोऽहमिति द्वाभ्याम् । हे विभो ! चहुदुःखवासं यथा भवति तमा गर्भे वसकापि सोऽहं
चैत्यमिव अहंकारास्पदं भोक्तारिवित्यर्थः ॥१९॥ विवेकज्ञानकृतं संसारोद्वेगमनुवदन्मोक्षमार्गसेवाध्यवस्यति । यदनु यां मायामनु मिथ्यानतिर्देहेऽहं बुद्धिः संस्तिचक्रं च कत्रत्रपुत्रादिगर्भाद्विक्ति ।। तस्मादत्रव स्थितोऽपि विगतविक्कवोऽञ्चाकुलः सन्सहद्दा आत्मना सारिवरूपया बुद्धयै वात्मानं तमसः संसारादुद्धिष्यामि । अनेकरंधंनानागर्भवासक्रपमेतद्वयसनं दुःखं

भा० ह

ויב וו

114811

यथा मे मा भविष्यन भविष्यति तथा काऽत्र तव साधनसामग्री तत्राह । उपसादितौ हृद्यं प्रापितौ विष्णोः पादौ येन मया सः ॥ २१ ॥ दश मासाः परिच्छेदका यस्येति प्रद्यतिपूर्वक्षणोप-लचणम्। ऋषिजीवः सद्यस्तत्क्षणमेव अवाचीनमवाङ्गुखम् । स्रतिहेतुर्मारुतः क्षिपित नुदति ॥ २२ ॥ अवसृष्टोऽधः चिप्तः सन् ॥ २३ ॥ रोरूयित रोरूयते ॥ २४ ॥ परस्य छंदमित्रायमिविदुपा अनुभिन्नेतं स्तन्यार्थं रोदने उद्रव्यथां प्रकल्प निवरसपानप्रद्रव्यथया रोदने स्तनपानिमत्यादि ॥ २५॥ आसनोत्थानचेष्टने चानीशः सन् रोह्रयतीत्यनुपंगः ॥२६॥ आमा कोमला त्वग्यस्य तम् । विगतं गर्मे जातं ज्ञानं यस्य ॥ २७ ॥ शैशवं पंचवर्षाणि ततः पौगंडं यौवनादर्वाक् तत्र चाध्ययनादिदुःखम् । यौवने दुःखमाह । सार्घेसिभिः । अलब्धाभीष्सितत्वेन शुचापितो व्याप्तः अज्ञानादिद्धो दीप्तो मन्यूर्यस्य सः ॥२८॥ देहेन सहैव वर्धमानेनाभिमानेन मन्युना च विग्रहं विरोधकं करोति । आत्मनोऽन्ताय नाशाय ॥ २९ ॥ अज्ञानं प्रपश्चयति । भृतैरारब्धे देहे असदा-वाचीनं प्रसृत्ये स्तिमारुतः ॥२२॥ तेनावसृष्टः सहसा ऋत्वा अवाविशर आतुरः ॥ विनिष्कामति ऋच्छ्रेण निरुच्छ्वासो हतस्मृतिः॥२३॥ पतितो भुज्यसुङ्मुत्रे विष्ठाभूरिव चेष्टते ॥ रोरूयति गते ज्ञाने विषरीतां गतिं गतः ॥ २४ ॥ परच्छंदं न विदुषा पुष्यमाणौ जनेन सः ॥ अनिभिरतमापन्नः प्रत्याख्यातुमनीश्वरः ॥ २५ ॥ शायितोऽशुचिपर्यंके जंतुः स्वेदजदूपिते ॥ नेशः कंड्रयनेऽङ्गानामासनोत्थानचेष्टने ॥ २६ ॥ तुदंत्यामत्वचं दंशा मशका मत्कणादयः ॥ रुदंतं विगतज्ञानं कृमयः कृमिकं यथा ॥ २७ ॥ इत्येवं शैशवं भुक्तवा दुःखं पौगंडमेव च ॥ अलब्धाभीषितोऽज्ञानादिद्ध-मन्युः शुचाँ अपितः ॥ २८ ॥ सह देहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना ॥ करोति विग्रहं कामी कामिष्वंताय चात्मनः ॥ २९ ॥ भूतैः पञ्चभि-रारब्धे देहे देहाबुधो अस्में अस्मेत्यसद्ग्राहः करोति कुमतिर्मतिष् ॥ ३० ॥ तदर्थं कुरुते कर्म यद्वद्वो याति संसृतिष् ॥ यो अनुयाति ददन्क्केशमविद्याकर्मबंधनः ॥ ३१ ॥ यद्यसद्भिः पथि पुनः शिश्रोदरकृतोद्यमैः ॥ आस्थितो रमते जंतुस्तमो विशति पूर्ववत् ॥ ३२ ॥ सत्यं शौचं शौचं दया मौनं बुद्धिः श्रीहींर्यशः क्षमा ॥ शमो दमो भगश्चेति यत्संगाद्याति संचयस् ॥ ३३ ॥ तेष्वशांतेषु मृदेषु स्विण्डतात्मस्वसा-धुष ॥ संगं न कर्वच्छोच्येष योषित्क्रीडाम्गेष च ॥ ३४ ॥ न तथा अस्य भवेन्मोहो बंधश्चान्यप्रसंगतः ॥ योषित्संगाद्यथा पुंसौ यथा तत्संगिसंगतः ॥ ३५ ॥ प्रजापतिः स्वां दृहितरं दृष्ट्वा तद्रप्धर्षितः ॥ रोहिद्धतां सो अन्वधावदक्षरूपी हतत्रपः ॥३६॥ तत्सृष्टसृष्टसृष्ट्वेषु कोन्वखंडितधीः पुमान् ॥ प्रहोऽहंममेति मति करोति ॥ ३० ॥ तद्थं देहार्थम् । यद्येन कर्मणा बद्धः यो देहः अनुयाति प्रनःप्रनरायात्यनुवर्तत इति वा । क्रुत अविद्याकर्मस्यां बद्ध्यत इति तथा ॥३१॥ यद्यसद्भिरा-स्थितोऽधिष्टितः संस्तेषां पथि रमते पथि सन्मार्गे आस्थितोऽपि यद्यसाद्धः सह रमत इति वा तिई यातनादेह आवृत्येत्यादिपूर्वोक्तप्रकारेण तमो नरकं प्रविशाति ॥ ३२ ॥ असत्संगं निंदित । सन्यमिति त्रिभिः। बुद्धिः परमपुरुषार्थविषया श्रीर्धनधान्यस्थणा हीर्रुज्जा यशः कीर्तिः क्षमा सहिष्णुत्वं शमो वाह्येद्रियनिग्रहः दमो मनोनिग्रहः भग उन्नतिः यत्संगाद्येषामसतां संगात् ॥३३॥ खंडितात्मसु देहात्मसुद्भिष्ठ योषितां क्रीडाम्गवदधीनेषु ॥ ३४ ॥ यथा च योषित्संगिनां संगतो वंधस्तथाऽन्यप्रसंगतो न भवेत् ॥ ३५ ॥ योपित्संगस्यानर्थहेतुतां प्रपश्चयित । प्रजापितिति सप्तिः। रोहिद्भृतां मृगीरूपां सतीमृक्ष्रूपी मृगाकारः सन् इतत्रपो निर्लङ्जः ॥३६॥ तेन ब्रह्मणा सृष्टाः मरीच्यादयस्तैः सृष्टा कत्र्यपाद्यस्तैरिप सृष्टा देवमनुष्यादयस्तेषु को न पुमानखं।िदत-

श्रीधरी

अ०३१

गापशा

धीरनाकृष्टमनाः ॥ ३७ ॥ दिशां जियनः शुरानिष ॥ ३८ ॥ प्रतिलब्ध आत्मरूपो लामो येन अस्य मुमुक्षोर्याः प्रमदा निरयद्वारं वदंति योगिनः ॥ ३९ ॥ शनैः शुभूषादिमिषेणोपयाति या योषिद्पा माया तां मृत्युं प्रतिकृत्वामिष्तेत ॥ १० ॥ मृमुक्षुं स्त्रियं प्रत्येतदेवाह । या मन्यते इति द्वाभ्याम् । ऋषभायतीं पुरुपवदाचरंतीं या मम मायां विचादिप्रदं पितं मन्यते तदा तां पुरुपरूपां मायां मृत्युं विद्यादित्युत्तरेणान्वयः । यतः पूर्वजनमानि स्वयं पुमान्स्तीसंगतोऽन्तकाले स्त्रीध्यानेन स्त्रीत्वं प्राप्तो जीवः ॥ ११॥ तां पत्यादिरूपं मृत्युं विज्ञानीयात् । मृगयोर्क् व्यवस्य गायनमनुक्तिः स्त्रं विद्यानेन स्त्रीयमानमिष यथा मृगस्य मृत्युः ॥ ४२ ॥ तदेवं जीवस्य संस्रुतिः प्रयंचिता तत्र च तस्य कर्मवशेन लोकाल्लोकांतरगमनं जन्ममरणं चोक्तम् । तत्रैवं शंक्यते ॥ ननु व्यापकस्य कथं लोकाल्लोकांतरगमनम् । नित्यस्य च कथं जन्ममरणे । भोगेन कर्मक्षये च सित जन्म मरणं च नेष्यते । तत्कुतः पुनरपि तस्य कर्मसंभव इति तत्र लोकांतरगमनं कर्म च संभवतीत्याह । देहेनेति । जीवस्योपाधितया भूतेन जातेन लिगदेहेन लोकांतरमनुत्रजन अविरतं कर्माणि करोतीति कर्मणामसमाप्तिरुक्ता ॥ १३॥ जन्ममरणसंभवमाह । जीवो जीवोपाधिलिङ्गदेहोऽस्यातमानोऽनुगोऽनुवर्तां

ULU

ऋषिं नारायणस्ते योपिन्मय्येह मायया ॥ ३७ ॥ वलं मे पश्य मायायाः स्त्रीमय्या जियनो दिशास् ॥ या करोति पदाकांतान् भ्रूविजृंभेण केवलस् ॥ ३८ ॥ संगं न द्धर्यात्प्रमदासु जातु योगम्य पारंपरमारुरुद्धः ॥ मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदिति यां निरयद्वारमस्य ॥ ३९ ॥ योपयाति शनेर्माया योपिह्वविनिर्मिता ॥ तमीक्तेतात्मनो मृत्युं तृणैः कृपिमवावृत्तम् ॥ ४० ॥ या मन्यते पितं मोहान्मन्मायामृषभायतीस् ॥ स्त्रीत्वं स्त्रीसंगतः प्राप्तो वित्तापत्यगृहप्रदस् ॥ ४१ ॥ तामात्मनो विज्ञानीयात्पत्यपत्यगृहात्मकस् ॥ देवोपसादितं मृत्युं मृगयोर्गायनं यथा ॥ ४२ ॥ देहेन जोवभूतेन लोकाक्तोकमनुत्रजन् ॥ भुंजान एव कर्माणि करोत्यविरतं प्रमान् ॥ ४३ ॥ जीवो ह्यस्यानुगौ देहो भूतेंद्रियमनोमयः ॥ तन्त्रिरोध्येऽस्य मरणमाविर्भावस्तु संभवः ॥ ४४ ॥ द्रव्योपलिव्यस्थानस्य द्रव्येक्षाऽयोग्यता यदा ॥ तत्पंचत्वमहंमानादुत्पत्तिर्द्रव्यदर्शनम् ॥ ४५ ॥ यथाऽन्वणोर्द्रव्यावयवदर्शनायोग्यता यदा ॥ तदेव चच्चपो द्रष्टुर्द्रपृत्वायोग्यताऽनयोः ॥ ४६ ॥ तस्मान्न कार्यः संत्रासो न कार्पण्यं न संभ्रमः ॥ खुद्धा जीवगितिं धीरो मुक्तसंगश्चरेदिह ॥ ४७ ॥ सम्यग्दर्शनया बुद्धचा योगवैराग्ययुक्तया ॥ मायाविरिचते लोके चरेन्न्यस्य कलेवरम् ॥ ४८ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्वधे कापिलेये जीवगितिर्नामेकत्रिंशत्तमोऽध्यायः॥ कपिल उपाच ॥ अथ यो गृहमेधीयान्धर्मानेवावसन् गृहे ॥

शान्द्रागिया महापुराण तृतायस्कथं काषिलयं जावगातनामकात्रशत्तमाऽध्यायः॥३१॥ काषिल उपाच ॥ अथ या गृहमधायानधमानवावसन् गृह॥ भूतेन्द्रियमनोमयः स्थूलभूतादिविकारो देहो भोगायतनं तयोनिरोधः कार्ययोग्यता तदस्य जीवस्य मरणग्रुच्यते । आविर्मावस्तु संभवो जन्मोच्यते ॥४४॥ एतदेव दृष्टातेन स्पष्टयति । द्रव्योप-लिबस्थानस्य नेत्रगोलकादेर्द्रच्येक्षायां रूपादिदर्शने काचकामलादिदोषेण यदाऽयोग्यता भवति तदैव चज्ञुप । इंद्रियस्याप्ययोग्यता । अनयोः स्थानचज्ञुपोर्यदाऽयोग्यता सदैव दृष्टुजीवस्य दृष्टुत्वा-योग्यता एवं स्थूलदेहवैकल्ये लिगस्य वैकल्यं तदेव जीवस्य मरणं न स्वत इत्यथः। क्वचिदेकः श्लोकोऽधिकः पत्थते । तत्रायमर्थः द्रव्योपलब्धिस्थानस्य स्थूलश्रतिस्य द्रव्येक्षायां यदाऽयोग्यता वत्पंचत्वं मरणम् । अक्षंमानादिदमेवाहमित्यभिमानेन द्रव्यस्य स्थूलश्रतिस्य दर्शनग्रुत्पत्तिः अच्योगोलकयोर्द्रव्यावयवस्य ह्रपादेर्दर्शनेऽयोग्यता शेषं समानम् ॥४५॥४६॥ यस्मान वस्तुतो जीवस्य जन्ममराणादि तस्मान्मरणात्संत्रासो न कार्यो जीवने न च कार्यण्यं दैन्यं कार्यम् । संभ्रमश्र जीवनप्रयत्ने ॥४७॥ नतु सर्वथा ग्रुक्तसंगत्वे कथं जीवितमत आह । सम्यक् पश्यति विचार-

यतीति सम्यग्दर्शना तथा बुद्ध्या मायाविरचिते लोके कलेवरं न्यस्य निक्षिप्य तस्मिन्नासिक्तं त्यक्त्वा विचरेदित्यर्थः ॥४८॥ इतिश्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कंघे टीकायां एकत्रिंशत्तमो-ऽध्यायः ॥३१॥ द्वात्रिशे सात्त्रिकधेर्मेह्रध्यं गतिरुदीर्यते ॥ तत्त्रज्ञानित्रिहीनस्य ततश्च पुनरागतिः ॥ १ ॥ तदेवं पापकर्मणो गतिरुक्ता इदानीं काम्यकर्मणो गतिमाह । अथेति चतुर्भिः । यो गृह एवावसन्स्वान्धर्मान्दोग्धि । दोह्यमाह । काममर्थं च तान्दुग्धान्धर्मान्भूयः पिपति प्रयत्यचुतिष्ठति ॥१॥ सोऽपि भगवदाराधनरूपाद्धमीत्पराङ्मुखः सन्प्राकृतानपि देवान्पित् इच यजते ॥२॥ ततः किं तत्राह । तेपां श्रद्धयाऽऽक्रांता व्याप्ता मतिर्यस्य पित्रर्थं देवार्थं च व्रतं नियमो यस्य । सोमपाः तत्र सोमं पीत्वेत्यर्थः ॥ ३ ॥ लोके तिष्ठत्यिप पुण्यक्षयात्पातप्रकृतवा लोकानामि लय-माह। यदा चाहरहः प्रलये ॥४॥ भगवद्धर्मनिष्ठानां तत्प्राप्तिमेव गतिमाह त्रिभिः। ये तु कामार्थप्रयोजनाय स्वधर्मात्र तुहांति न दुहंति। निःसंगा अनासक्ताः। न्यस्तानीश्वरे समर्पितानि कर्माणि मैं: ॥५॥६॥ विश्वतोष्ठुखं परिपूर्णं पुरुपं यांति । तथा च श्रुतिः । सुर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयांति यत्रामृतः पुरुपो स्वव्ययात्मेति प्रकृतिमुपादानकारणम् । उत्पन्यंतभावनं निमित्तकारणम् ॥ ७ ॥ काममर्थं च धर्मान स्वान दोग्धि भ्यः पिपर्ति तान् ॥ १ ॥ स चापि भगवद्धर्मात्कायसूटः पराङ्मुखः ॥ यजते कतुभिर्देवान् पितृ श्र श्रद्धयान्वितः ॥ २ ॥ तच्छुद्धयाक्रांतमितः पितृदेवेत्रतः पुमान् ॥ गत्वा चांद्रमसं लोकं सोमपाः पुनरेष्यति ॥ ३ ॥ यदा चाहीन्द्रशय्यायां शेते ऽनंतासनो हरिः ॥ तदा लोका लयं यांति त एते गृहमेधिनाम् ॥ ४ ॥ ये स्वधर्मात्र दुहांति धीराः कामार्थहेतवे ॥ निःसंगा न्यस्तकर्माणः प्रशांताः शुद्धचेतसः ॥५॥ निवृत्तिधर्मनिरता निर्ममा निरहंकृताः ॥ स्वधर्माख्येन सत्त्वेन परिशुद्धेन चेतसा ॥ ६॥ सूर्यद्वारेण ते यांति पुरुषं विश्वतोमुखम् ॥ परावरेशं पक्र-तिमस्योत्पत्त्यंतभावनम् ॥ ७ ॥ द्विपरार्धावसाने यः प्रख्यो ब्रह्मणस्तु ते ॥ तावद्ध्यासते लोकं परस्य परचितकाः ॥ ८ ॥ दमांभोनलानिलवियनम-नइंद्रियार्थभूतादिनिः परिवृतं प्रतिसंजिहीर्षुः ॥ अन्याकृतं विशति यहिं गुणत्रयात्मा कालं पराख्यमनुभूय परः स्वयंभूः ॥९॥ एवं परेत्य भगवंत-मनुप्रविष्टा ये योगिनो जितमरुन्मनसो विरागाः ॥ तेनैव साकममूतं पुरुषं पुराणं ब्रह्म प्रधानमुपर्यात्यगताभिमानाः ॥ १० ॥ अथ तं सर्वभूतानां ह्रत्वदुमेषु कृतालयम् ॥ श्रुतान्यावं शरणं व्रज भावेन सामिनि ॥ ११ ॥ आद्यः स्थिरचराणां यो वेदगर्भः सहिषिभः ॥ योगेश्वरैः कुमाराद्यैः सिद्धै-योगप्रवर्तकैः ॥ १२ ॥ भेददृष्ट्याऽभिमानेन निःसंगेनापि कर्मणा ॥ कर्तृत्वात्सगुणं बह्य पुरुषं पुरुषष्यस् ॥ १३ ॥ स संसृत्य पुनः काले कालेने-परमेश्वरदृष्ट्या हिरण्यगर्भोपासकानामपि क्रमेण तत्प्राप्तिमाह । द्विपरार्थावसान इति त्रिभिः । परस्य हिरण्यगर्भस्य परचितकाः परमेश्वरदृष्ट्या हिरण्यगर्भोपासकाः ॥ ८ ॥ चमादीनि पंचमहा-

परमेश्वरदृष्ट्या हिरण्यगर्भोपासकानामपि क्रमेण तत्प्राप्तिमाह । द्विपरार्थावसान इति त्रिभिः । परस्य हिरण्यगर्भस्य परचितकाः परमेश्वरदृष्ट्या हिरण्यगर्भोपासकाः ॥ ८ ॥ चमादीनि पंचमहाभूतानि मनश्चेन्द्रियाणि चार्थाश्च शब्दाद्यो भूतादिश्चाहंकार एवमादिभिः परिष्टतं युक्तं त्रह्यां प्रतिसंहर्तुमिच्छुः सन् अव्याकृतमिश्वरम् । परारुयं द्विपरार्थठक्षणं कालम् ॥ ९॥ परेत्य द्रं गत्वा
भगवंतं हिरण्यगर्भमनुप्रविष्टा ये योगिनोऽमृतं परमानंदरूषं प्रधानमुन्कृष्टं ब्रह्म तेनैत्र सहोपयांति न तु पूर्वम् । यतस्तद्याऽगताभिमानाः । तथा च स्मृतिः । ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे ॥
परस्यांते कृतात्मानः प्रविश्वंति परं पदम् इति ॥ १०॥ भगवदुपासकास्तु साक्षादेव तं प्राप्तुदेति न क्रमेणातस्त्वं साक्षाचमेव भजेत्याह । अथ तस्मात् । गावेन प्रेम्णा ॥ ११॥ एवं तावद्भगवद्भक्तानां निरंतरमेव तत्प्राप्तिर्भगवद्भेदेन हिरण्यगर्भोपासकानां तु क्रमेणेत्युक्तम् । भेदेनोपासने तु ब्रह्माद्योऽप्यावर्तते किम्रुतान्य इत्याह । आद्य इति चतुर्भिः । यो चेदगर्भः सोऽपि गुणव्यितकरे

श्रीधरी

अ० ३२

1,4441

जाते यथापूर्व ब्रह्मपदाधिकृतः सन्प्रजायते इति तृतीयेनान्वयः। न केवलं स एवैकः किंतु ऋषिभिर्मरीच्यादिभिर्योगेश्वरादिभिश्व सह ॥ १२ ॥ जनमनि हेतुद्वयम्। मेददृष्टयाऽभिमानेन कर्तृत्वा-दिति च यथापूर्वत्वे हेतुः । निःसंगेन निष्कामेन कर्मणिति ॥ १३ ॥ किं कृत्वाऽत्र प्रजायते प्रथमं पारमेष्ठचमैश्वर्यं निषेच्य पश्चात्प्ररुपे सगुणं गुणाधिष्ठातारं प्रथमावताररूपं पुरुषं संसृत्य प्राप्य तेऽपि ऋषिप्रमुखाः स्वकर्मनिमितमेथ्यर्यं निषेव्य पुरुषं च संसत्य यथापूर्वं स्वस्वाधिकारेण पुनरायांतीत्यन्वयः ॥ १४ ॥ १५ ॥ यदा ब्रह्मोपासकानामपि मेददर्शनाभिमानास्यामेवमांब्रुत्तिस्तदा काम्यकर्मिणां कि वक्तव्यमिति तार्विद्वाह पड्भिः । ये त्विह कर्मस्वासक्तमनसः संतोऽप्रतिपिद्धानि काम्यानि नित्यानि च कर्माणि कृत्स्नानि कुर्वति तेऽर्यमणो दक्षिणेन पथा धूममार्गेण पितृलोकं व्रजंतीति पंचमेनान्वयः। यथ्ये तिवदा ॥ १६ ॥ १७ ॥ हरित संसारं मेधा यस्य कथनीया उरवो विक्रमा यस्य तस्य मधुद्धिपः कथायां विम्रुखाः संतो ये त्रैवर्गिकाः ये चाच्युतस्य कथासुधां हित्वाऽसतां गाथाः शृण्वन्ति । ते नूनं दैवेन विहता इत्यन्वयः॥१८॥१९॥ पितृङोकात्पुनः प्रजामनु स्वपुत्रादिषु प्रजायंते । गर्भाधानादारम्य वमशानांताः क्रियाः कृतवन्तः । यथोक्त-अरमूर्तिना ॥ जाते गुणव्यतिकरे यथापूर्वं प्रजायते ॥ १४ ॥ ऐश्वर्यं पारमेष्ठचं च ते अपि धर्मविनिर्मितम् ॥ निषेव्य पुनरायांति गुणव्यतिकरे सित ॥ १५॥ ये त्विहासक्तमनसः कर्मसु श्रद्धयान्विताः ॥ कुर्वत्यत्रतिषिद्धानि नित्यान्यपि च कृत्स्वशः ॥ १६॥ रजसा कुंठमनसः कामा-त्मानो ऽजितेन्द्रियाः ॥ पितृन्यजंत्यनुदिनं गृहेष्वभिरताशयाः ॥ १७ ॥ त्रैवर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधसः ॥ कथायां कथनीयोरुविक मस्य मधुडिपः ॥ १८ ॥ नूनं देवैन विहता ये चाच्युतकथासुधाम् ॥ हित्वा शृण्वंत्यसद्ग्रथाः पुरीषमिव विड्मुजः ॥ १९ ॥ दक्षिणेन पथाऽर्यम्णः पितृलोकं त्रजंति ते ॥ प्रजामनु प्रजायंते रमशानांतिकियाकृतः ॥ २० ॥ ततस्ते श्रीणसुकृताः पुनलोंकिममें सित ॥ पतंति विवशा देवैः सद्यो वि-भ्रंशितोदयाः ॥ २१ ॥ तस्मात्त्रं सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनम् ॥ तद्गुणाश्रयया भनत्या भजनीयपदांबुजम् ॥२२॥ वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः ॥ जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं यद्ब्रह्मदर्शनम् ॥ २३ ॥ यदा ऽस्य चित्तमर्थेषु समेष्विद्वियवृत्तिभिः ॥ न विगृह्णाति वैषम्यं प्रियमप्रियमित्युत ॥२४॥ स तदैवात्मनात्मानं निःसंगं समदर्शनम् ॥ हेयोपादेयरहितमारूढं पदमीक्षते ॥ २५ ॥ ज्ञानमात्रं परं ब्रह्म परमात्मेश्वरः पुमान् ॥ दृश्या-दिभिः पृथरभावैभीगवानेक ईयते ॥ २६ ॥ एतावानेव योगेन समग्रेणेह योगिनः ॥ युज्यतेऽभिमतो ह्यर्थो यदसंगस्तु कृत्स्नशः ॥ २७॥ ज्ञानमेकं कारिण इत्यर्थः ॥ २० ॥ कथं प्रजायन्ते तदाह । ततस्ते पुनिरमं लोकं प्रति पतंति । विभ्रंशित उदयो भोगसाधनं येपाम् ॥२१॥ परमेष्ठिनं परमेश्वरम् । सर्वभावेनातिप्रीस्या तस्य गुणानाश्रयते या मिक्तस्तया ॥ २२ ॥ मजने च ज्ञानवैराग्ये स्वत एव भवत इत्याह । वासुदेव इति ॥२३॥ तदेवोषपादयति । यदाऽस्य भक्तस्य चित्तं भगवव्गुणानुरागेण तस्मिन्नेव निश्चलं सदिद्रियश्चिन भिवैषम्यमर्थेषु न विगृह्णाति ॥ २४ ॥ तदैवात्मनात्मानं स्वप्नकाशमीक्षते । कथंभूतम् । समं च तद्दर्शनं च । तत्कृतः निःसंगम् । संगाद्धि वैषम्यं भवति । निःसंगत्वे हेतुः । हेयोषादेयरिहतम् । तत्कुतः । पदं व्यवसितमारुढम् । परमानन्दोऽहमिति निश्रयं प्राप्तमित्यर्थः ॥ २५ ॥ समेव्यर्थेव्यित्युक्तं तदेव साम्यं दर्शयति । ज्ञानमात्रमेव परत्रकादिशब्दैः प्रसिद्धम् । दश्यादिभिर्द्धश्यद्रब्द्रकरण-रूपेण पृथक् प्रतीयते । ज्ञानमात्रत्वेन समेष्वित्पर्थः ॥२६॥ नतु ज्ञानमात्रमात्मनः स्वरूपत्वाज्ञित्यप्राप्तमेवेति किमनेकसाध्येन योगेन प्राप्यते तदाह । एतावानिति । युज्यते प्राप्यते प्रपंचसंग- क्युदास एव योगफलिमत्यर्थः ॥२७॥ ननु कथं प्रत्यक्षादिप्रतीतः प्रष्चो व्युद्सितं शक्यते प्रतितिश्रौतित्वादित्याह । ज्ञानमिति। पराचीनैः पराङ्गुखैः शब्दादिर्धमीं यस्य तेनार्थरूपेण ज्ञानरूपं निर्गुणं ब्रह्मैवावभाति। नत्वर्थः पृथगस्तीत्यर्थः ॥२८॥ अर्थरूपत्वमेवोदाहृत्य दर्शयति । यथेति । अहंरूपोऽहंकारः स च त्रिष्टत् त्रिगुणात्मकः पुनश्र भूतरूपेण पञ्चविधः । इन्द्रियरूपेणैकादश-विधश्र । स्वराङ् जीवरूपः तस्य जीवस्य वपुरंडं जगच्च यतो येभ्यो महदादिभ्यः तथाऽवभाति ॥ २९ ॥ ननु तिहं जनः किमित्येवं न प्रत्येति तत्र।ह। एतद्त्रह्म ॥३०॥ उक्तमेवार्थं सुखप्रतिपन्यर्थं संसेपेणानुवदिति । इतीति । हे गुविं पूल्ये ॥ ३१ ॥ अनेन च ज्ञानयोगेन भगवानेव प्राप्यो यथा भक्तियोगेनत्याह । नैर्गुण्यो ज्ञानयोगश्र मित्रष्टो मिक्तिस्थां करं शास्त्रेगावगम्यते भक्तियोगस्य तु । अयोजनम् । कोऽसौ । भगच्छव्दोपत्रक्षणं ज्ञापको यस्य । तदुक्तं गीतासु । ते प्राप्तुवंति मामेव सर्वभृतिहते रताः इति ॥ ३२ ॥ ननु ज्ञानयोगस्यात्मस्यातः करं शास्त्रेगावगम्यते भक्तियोगस्य तु

पराचीनैरिंद्रियेर्न्द्ध निर्गुणम् ॥ अवभात्यर्थरूपेण भ्रांत्या राज्दादिधर्मिणा ॥ २८ ॥ यथा महानहंरूपिस्रवृत्यंचिधः स्वराट् ॥ एकादशिवधस्तस्य वपुरंडं जगद्यतः ॥ २९ ॥ एतद्ध श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यशः ॥ समाहितात्मा निःसंगो विरक्त्या परिपश्यित ॥ ३० ॥ इत्येतत्कथितं गुर्वि ज्ञानं तद्बद्धदर्शनम् ॥ येनानुबध्यते तत्त्वं प्रकृतेः पुरुषस्य च ॥ ३१ ॥ ज्ञानयोगश्च मिन्नष्ठो नैर्गुण्यो मिक्तरुज्ञणः ॥ इयोरप्येक एवार्थो भगवन्छ्वदरुज्जणः ॥ ३२ ॥ यथेन्द्रियेः पृथ्यद्वारेरधों बहुगुणाश्रयः ॥ एको नानयते तद्धद्वगवाञ्छास्रवर्त्मिः ॥ ३३ ॥ क्रियया क्रतुभिद्वित्तर्थः स्वाध्यायदर्शनैः ॥ आत्मेन्द्रियजयेनापि संन्यासेन च कर्मणाम् ॥ ३४ ॥ योगेन विविधांगेन मिक्तयोगेन चैव हि ॥ धर्मेणोभयिवह्नेन यः प्रवृत्तिनिवृत्तिमान् ॥ ३५ ॥ आत्मतत्त्वाववोधेन वैराग्येण हहेन च ॥ ईयते सगवानेभिः सगुणो निर्गुणः स्वहक् ॥ ३६ ॥ प्रावोचं मिक्तयोगस्य स्वरूपं ते चतुर्विधम् ॥ कारुस्य चाव्यक्तगतेयोंऽन्तर्धावित जंतुषु ॥ ३७ ॥ जोवस्य संस्तीर्वह्वीरिवद्याकर्मनिर्मिताः ॥ यास्वंग प्रविशन्नात्मा न वेद गतिमात्मनः ॥ ३८ ॥ नैतत्वरुपोपदिशेन्तिवित्ताय किहिचित् ॥ न स्तव्धाय न भिन्नाय निर्मुण च ॥ ३९ ॥ न लोलुपायोपदिशेन्न ग्रहारूढचेतसे ॥ नामक्ताय च मे जातु न मद्धक्तद्विपामिष् ॥ ४० ॥ श्रह्धानाय मक्ताय विनीतायानसूयवे ॥ भूतेषु कृतमैत्राय श्रश्रूपामिरताय च

भजनीयेश्वरप्राप्तिः क्रुतस्तयोरेकार्थत्विमत्याशंक्य दृष्टांतेनोपपादयित । यथा वहूनां रूपरसादीनां गुणानामाश्रयो गुडश्वीरादिरेक एवार्थो मार्गभेदप्रवृत्तैरिंद्वियैर्नाना प्रतीयते चज्जुपा शुक्क इतिरसनेन मधुर इति स्पर्शनेन शीत इत्यादि तथा मग्नानेक एव तत्तद्वपेणावगम्यते ॥३३॥ शाख्रमार्गानेव प्रपञ्चयित । क्रिययेति त्रिभिः । क्रियया पूर्तरूपया क्रतुभियाँगैः मर्शनं मीमांसा आत्मेन्द्रियजयो निपिःद्ववर्जनम् ॥ ३४ ॥ उभयचिह्वेन सकामनिष्कामरुश्योग । तमेवाह य इति । सकामधर्मप्राप्यं स्वर्गाद्यपि मगवत एव सगुणं स्वरूपिति भावः ॥ ३५ ॥ एभिर्वत्मिभः स्वदक् स्वप्रकाशः ॥ ३६ ॥ उदेवं ज्ञानयोगप्रपसंहत्य तस्य च भक्तियोगेन समानार्थत्वपुक्तवा भक्तियोगाद्यपसंहरति । शावोचिमिति द्वार्याम् । चतुर्विधं त्रिगुणनिर्गुणभेदेन अंतर्धावित उत्पत्तिनिधनादि करोति ॥ ३७ ॥ अंग हे मातः ॥ ३८ ॥ उपदेशेऽनधिकारिणो दर्शयति । नैतदिति द्वारयाम् । खलाय परोद्वेजकाय भिन्नाय दुराचाराय धर्मध्वजाय दांभिकाय ॥ ३९ ॥ ४० ॥ अधिकारिण आह ।

श्रीघरी

अ० ३३

श्रद्द्धानायेति द्वाम्याम् ॥४१॥४२॥ एतच्छ्वणकीर्तनपरस्यापि मत्पद्प्राप्तिरेव फलमित्याह । य इति । अप्यर्थे चकारः । सोऽपि मत्पद्वीमेति । हि निश्चितम् ॥ ४३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कंधे टीकायां द्वात्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ त्रयस्त्रिंशे तु तस्यैव किपलस्योपदेशतः ॥ ज्ञानभावेन तन्मातुर्जीवनमुक्तिरुदीर्यते ॥ १ ॥ विस्नस्तं मोहरूपं पटलमावरणं यस्याः सा । तन्वान्येव विषयस्तेनांकिता सिद्धिः सांख्यज्ञानं यस्य भूमि चेत्रं प्रवर्तकम् ॥१॥ अथेति वाक्यांतरे । अजोऽपितव वपुः केवलंदध्यौ न तु दृष्टवान् । स च स्वयं साक्षाद्यस्य तव जठरावजाजजातः स भवानेत्र विश्वस्य सर्गादि विधत्ते न तु तव सर्गादिकर्ता कश्चिद्दित स एवंभूतस्त्वं मे मया कथं जठरेण धृत इति त्रयाणामन्त्रयः। कथंभूतं वपुः । सत् व्यक्तम् । तत्र हेतुः। अंतःसिलले शया-नम् । कीदशम् । भूतानीद्रियाणि च अर्थाश्च शब्दादय आत्मा च मन एतन्मयमेतव्यीप्तिमित्यर्थः । कुतः । गुणानां प्रवाहो यस्मिस्तत्कुतः । अशेषस्य कार्यकारणस्य वीजं कारणम् ॥२॥ कथंभूतो भगवान्सर्गादि विधत्ते। गुणप्रवाहरूपेण विभक्तं वीर्यं शक्तियेंन सः। शक्तिद्वारेण विधत्ते न साक्षादित्यर्थः। यतोऽनीहो निष्क्रियः। तर्हि कथं शक्तिद्वारेणापि सर्गादि विधत्ते। अवितथामि-॥ ४१ ॥ वहिर्जातविरागाय शांतिचत्ताय दीयताम् ॥ निर्मत्सराय शुचये यस्याहं प्रेयसां प्रियः ॥ ४२ ॥ य इदं शृणुयादंव श्रद्धया पुरुषः संकृत् ॥ यो वाऽभिधत्ते मिचतः स ह्येति पदवीं च मे ॥ ४३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्वधे कापिलेये द्वात्रिशोऽध्यायः ॥३२॥ मैत्रेय उवाच ॥ एवं निशम्य कपिलस्य वचो जिनत्रो सा कर्दमस्य दियता किल देवहूतिः ॥ विस्नस्तमोहपटला तमभिष्रणम्य तुष्टाव तत्त्वविषयांकितसिद्धिभूमिम् ॥ १॥ देवहूतिरुवाच ॥ अथाप्यजो उन्तःसिळले शयानं भूतेन्द्रियार्थात्ममयं वपुस्ते ॥ गुणप्रवाहं सदशेषबीजं दध्यौ स्वयं यज्जठराञ्जजातः ॥२॥

नाथ कथं नु यस्योदर एतदासीत् ॥ विश्वं युगांते वटपत्र एकः होते स्म मायाशिशुरंघिपानः ॥ ४ ॥ त्वं देहतंत्रः प्रशमाय पाप्मनां निदेशभाजां च विभो विभूतये ॥ यथा अवतारास्तवः सुकरादयस्तथा अयमण्यात्मपथोपल्यस्ये ॥ ५ ॥ यन्नामधेयश्रवणानुकीर्तनाद्यसहणाद्यत्समरणा-दिप क्विचत् ॥ श्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्न दर्शनात् ॥६॥ अहो वत श्वपबोऽतो गरीयान्यज्ञिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम्॥ संधिः सत्यसंकल्यः। किमर्थं विधत्ते। आत्मनां जीवानामीश्वरः जीवानां भोगार्थमित्यर्थः। ननु कथं विचित्रान्भोगानेक एव विद्ध्यात्तत्राहः। अतक्याः सहस्रमपरिमिताः शक्तयो यस्य ॥ ३ ॥ किंच प्रलंधे यस्योदरे एतद्विश्वमासीत्स त्वं मया जठरेण कथं भृतः । ननु शिशौ मिय किमेतदुच्यते तत्राह । वटपत्र इति । अघि पादांगुष्ठं पिवतीत्यंघिपानः । इदमि शिशुत्वं तद्वदेव मायेति भावः ॥४॥ अथवा न त्वं मयाऽपत्यांतरिमव जठरे भृतः किंतु वराहाद्यवतारविद्च्छेयैवाविभूतोऽसीत्याह । त्वं देहतंत्रो देहपरिकरः स्वीकृतमृतिरिस । पाप्मनां दुष्टानाम् । निदेशमाजामाजानु-वितनां विभूतये समृद्धये आत्मपथोपलव्धये ज्ञानमार्गप्रदर्शनाय ॥५॥ अतस्त्वद्रश्चनाद्दं कृतार्थाऽस्मीति कैष्ठत्यन्यायेनाह । यन्नामधेयस्य अवणमनुकीर्तनं च तस्मात् क्यचित्कदाचिद्रिप श्वान-मत्तीति श्वादः अपचः सोऽपि सवनाय सोमयागाय कल्पते योग्यो भवति। अनेन पृज्यत्वं लच्यते ॥६॥ तदुपपादयति । अहो बतेत्याश्चर्ये । यस्य जिह्वाग्रे तव नाम वर्षते सश्वपचोऽप्यतोऽस्मादेव हेतोर्गरीयान् । यद्यस्माद्धर्तते अत इति वा । कुत इत्यत आह । त एव तपस्तेषुः तपः कृतर्ताः जुहुबुहों मं कृतवंतः सस्तुस्तीर्थेषु स्नाताः आयोस्त एव सदाचाराः ब्रक्ष वेदमन् चुरधीतवंतः। त्वश्नामकीर्तनं

स एव विश्वस्य भवान्विधत्ते गुणप्रवाहेण विभक्तवीर्यः ॥ सर्गाद्यनीहोऽवितथाभिसंधिरात्मेश्वरोऽतक्यंसहस्रशक्तिः ॥ ३ ॥ स त्वं भृतो मे जठरेण

भा० ह०

1,4911

तपत्राद्यंतर्भूतमतस्ते पुण्यतमा इत्यर्थः । यद्वा । जन्मांतरे तैस्तपोहोमादि सर्वे कृतमिति त्वन्नामकीर्तनमहामाग्योदयाद्वगम्यत इत्यर्थः ॥७॥ प्रत्यवस्रोतिस प्रत्याहृते आत्मिन मनिस संविमान्यं संचित्यम् । वेदा गर्भे यस्य सः ॥८॥ अविक्कत्रया गंभीएया वाचा ॥ ९ ॥ ते तत्र सुसेन्येन मे मयोदितेन आस्थितेनानुष्ठितेन परां काष्ठां जीवन्युक्तिमवरोत्स्यिस प्राप्स्यिस ॥ १० ॥ यायाः यास्यसि । अतद्विदो मन्मतमविद्वांसः ॥ ११ ॥ अनुमतोऽनुज्ञातः ॥१२॥ सरस्वत्या आपीडे पुष्पप्रकुटतुल्ये । सरस्वत्येति पाठे प्रकुटेनेव संवेष्टिते विदुसरसि समाहिता वभूव ॥१३॥ कथंमूता सनी समाहिता तदाह । अभीचणं त्रिपवणमवगाहः स्नानं तेन कपिशान्पिशंगान्स्वत एव कुटिलायलकान्केशांस्तथाऽऽत्मानं देहं चीरधारिणं कृशं च विश्रती सती ।। १४ ॥ प्रजापतेः तेपुस्तपस्ते जुहुबुः सस्तुरार्या ब्रह्मानू चुर्नाम गृणंति ये ते ॥ ७ ॥ तं त्वामहं ब्रह्म परं पुमांसं प्रत्यक्वोतस्यात्मिन संविभाव्यम् ॥ स्वतेजसा ध्वस्त-गुणप्रवाहं वंदे विष्णुं किपलं वेदगर्भम् ॥ ८ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ ईिडतो भगवानेवं किपलाख्यः परः पुमान् ॥ वाचा विकलवेयेत्याह मातरं मातृ-वत्सलः ॥ ९ ॥ कपिल उवाच ॥ मार्गेणानेन मातस्ते सुसेन्येनोदितेन मे ॥ आस्थितेन परां काष्टामित्रादवरोत्स्यसि ॥ १० ॥ श्रद्धस्वैतन्मतं महां जुष्टं यदब्रह्मवादिभिः ॥ येन मामभवं याया मृत्युमृच्छंत्यतद्विदः ॥ ११ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ इति प्रदर्श्य भगवान्सतीं तामात्मनो गतिम् ॥ स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या किपलो अनुमतो ययौ ॥ १२ ॥ सा चापि तनयोक्तेन योगादेशेन योगयुक् ॥ तस्मिन्नाश्रम आपोडे सरस्वत्याः समाहिता ॥ १३ ॥ अभीत्रणावगाहकपिशान् जिटलान्कुटिलालकान् ॥ आत्मानं चोत्रतपसा विश्वती चीरिणं कृशम् ॥ १४ ॥ प्रजापतेः कर्दमस्य तपोयोग-विजिम्भितम् ॥ स्वगार्हस्थ्यमनौषम्यं प्रार्थ्यं वैमानिकैरिष ॥ १५ ॥ पयःफेनिनभाः शय्या दांता रुक्मपरिच्छदाः ॥ आसनानि च हैमानि सुस्प-र्शास्तरणानि च ॥ १६ ॥ स्वच्छस्फटिक इड्येषु महामारकतेषु च ॥ रत्नप्रदीपा आभांति ललनारत्नसंयुताः ॥ १७ ॥ गृहोद्यानं कुसुमितै रम्यं बह्वमरद्रमैः ॥ क्जिद्विहंगिमिथुनं गायन्मत्तमधुत्रतम् ॥ १८ ॥ यत्र प्रविष्टमात्मानं विबुधानुचरा जगुः ॥ वाप्यामुत्पलगन्धिन्यां कर्दमेनोपलालितम् ॥ १९॥ हित्वा तदीप्सितत्ममप्याखंडलयोषिताम् ॥ किंचिच्चकार् वदनं पुत्रविश्लेषणातुरा ॥ २०॥ वनं प्रवृजिते पत्याव्यत्यविरहातुरा ॥ ज्ञाततत्त्वा अप्यभूत्रष्टे वत्से गौरिव वत्सला ॥ २१ ॥ तमेव ध्यायती देवमपत्यं किपलं हरिष् ॥ वभूवाचरितो वत्स निस्पृहा तादृशे गृहे ॥ २२ ॥ ध्यायती भगवद्र्यं यदाह ध्यानगोचरम् ॥ सुतः प्रसन्नवदनं समस्तव्यस्तचिंतया ॥२३॥ भक्तिप्रवाहयोगेन वैराग्येण बळीयसा ॥ युक्तानुष्ठानजातेन कर्दमस्य तपोयोगान्यां विज्मितमतिशयितं स्वगाईस्थ्यं हित्वा पुत्रभृतेश्वरविरहातुरा सती वदनं किंचिदिनविर्वाचयं शोकव्याकुलं चकारीत पष्टेनान्वयः ॥१५॥ यत्र गाईस्थ्ये क्षीरफेनिनमा सदु-शुआः शय्या आस्तरणान्याभांति दन्तघटिता मंचकाश्च स्वर्णमयाः परिकराः आसनानि पीठादीनि सुस्पर्शान्यास्तरणानि येषु ॥१६॥१७॥ बहुभिरमरहुपै रम्यम् ॥ १८ ॥ यत्रोद्याने प्रविष्ट-मात्मानं देवहृतिम् ॥ १९॥ आखंडल इंद्रस्तस्य या योषितस्तासामपीप्सिततमं प्राप्तमिष्टतमं तद्भित्वा तत्राभिमानं त्यक्त्वा ॥२०॥ सुहृद्धियोगस्य दुःसहतामाह । वनमिति। नष्टे वत्से वत्सला

गौरिवाभृत् ॥ २१ ॥ विरहकृतध्यानफलमाह । निःस्पृहा निर्वासना । वत्स विदुर ॥ २२ ॥ ततः स्वसुतः कपिछो यदाह तद्भगवतो रूपं ध्यायती तदाऽज्रमानं च विश्वतोसुखं सर्वगतं ध्यायती

श्रींघरीं

अ०३ई

अप्रस

।।५७॥

ब्रह्मण्यवस्थितमतिर्वभृवेति पूर्वस्यैवानुपंगः । केन ध्यायती विशुद्धेनात्मना मनसा ॥ २३ ॥ विशुद्धौ कारणान्याह । भक्तिप्रवाहरूपेण योगेन वैराग्येण च युक्तानुष्ठानेन जातं यज्ज्ञानं तेन च। युक्तानुष्ठानं च गीतास्कम् । युक्तहारविद्वारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ॥ युक्तस्यभावबोधस्य योगो भवति दुःखद्दा इति । त्रह्महेतुना ब्रह्मत्वापादकेन ॥२४॥ विश्वतोमुखत्वे हेतुः। स्वानुभूत्या स्वरूप-प्रकाशेन तिरोभृतम् । मायागुणैर्विशेषणं परिच्छेदो यस्य ॥ २६ ॥ कथंभृते अञ्चाण आत्मनां जीवानां संश्रये भगवति तस्य जीवन्युक्तिमाह । सार्थे स्विभिः । तदा च निवृत्ता जीवापत्तिर्जीवभावो यस्यास्तस्या भावस्तत्वं तस्मात् । विगतक्लेशा प्राप्तनिवृतिश्च सत्यात्मानं देहं न सम्मारेत्युत्तरेणान्वयः ॥ २६ ॥ तनु तथापि गुणानां विद्यमानत्वात्कर्थं स्मरणं तत्राह । नित्यारूढो लब्धप्रतिष्ठः समाधिर्यस्यास्तस्यामावस्तन्वं तस्मात् । परावृत्तः शांतो गुणनिमित्तो अमो यस्याः सा ॥२७॥ परतः पराभिरेव कर्दमसृष्टविद्याधरीभिः पोषः पोषणं यस्य आधिर्मनोग्लानिस्तदसंभवादकृशः ज्ञानेन् ब्रह्महेतुना ॥ २४ ॥ विशुद्धेन तदाऽऽत्मान्मात्मना विश्वतोमुखम् ॥ स्वानुभूत्या तिरोभूतमायाग्रुगविशेषणम् ॥ २५ ॥ ब्रह्मण्यवस्थित-मतिर्भगवत्यात्मसंश्रये ॥ निवृत्तजीवापत्तित्वात्क्षणक्केशाप्तिर्वृतिः ॥ २६ ॥ नित्यारूढेसमाधित्वात्परावृत्तगुणभ्रमा ॥ न सस्मार तदाऽऽत्मानं स्वप्ने ऽदृष्टमिवोत्थितः ॥ २७ ॥ तद्देहः परतः पोषो ऽप्यक्रशश्चाध्यसंभवात् ॥ वभौ मलैरवच्छन्नः सधूम इव पावकः ॥ २८ ॥ स्वांगं तपोयोगमयं मुक्तकेशं गतांवरम् ॥ दैवगुप्तं न बुबुधे वासुदेवप्रविष्टधीः ॥ २९ ॥ एवं सा किपलोक्तेन मार्गेणाचिरतः परम् ॥ आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं भगवंत-मवाप ह ॥ ३० ॥ तद्वीरासीत्पुण्यतमं चेत्रं त्रैलोक्यविश्रतम् ॥ नाम्ना सिद्धपदं यत्र सा संसिद्धिमुपेयुषी ॥ ३१ ॥ तस्यास्तद्योगविधुतमात्यं मर्त्यमभूत्सरित् ॥ स्रोतसां प्रवरा सौम्य सिद्धिदा सिद्धसेविता ॥ ३२ ॥ कपिलोऽपि महायोगो भगवान्पितुराश्रमात् ॥ मातरं समनुज्ञाप्य प्रागुदीचीं दिशं ययौ ॥ ३३ ॥ सिद्धचारणगंधर्वेर्मुनिभिश्चाप्सरोगणैः ॥ स्तूयमानः समुद्रेण दत्ताईणनिकेतनः ॥ ३४ ॥ आस्ते योगं समास्थाय सांख्याचार्यै-रिमष्टुतः ॥ त्रयाणामपि लोकानामुपराांत्यै समाहितः ॥ ३५ ॥ एतित्रगदितं तात यत्पृष्टो इहं तवान्य ॥ किपलस्य च संवादो देवहूत्याश्च पावनः ॥ ३६॥ य इदमनुशृणोति यो अभिधत्ते किष्ठमुनेर्मतमात्मयोगगुह्यम् ॥ भगवति कृतधोः सुपर्णकेतावुपलभते भगवत्पदारविंदम् ॥ ३७॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वृत्तीयस्कंधे कापिलेयोपारूयाने त्रयिश्वंशत्तमो अथायः ॥ ३३ ॥ श्रोनारायणार्पणमस्तु ॥

श्रीमद्भागवते महापुराणे तृत्तीयस्कर्भकाषितयोपारुयान त्रयास्त्रशत्तमा उथायः ॥ २२ ॥ त्रानारापणार्यु ॥ वस्यास्तन्मत्यं शरीरं सरिद्भृत्। कथं-मलैखन्छक्षोऽपि वमौ ॥ २८ ॥ दैवगुप्तमारुघकर्मपालितम् ॥ २९ ॥ तिर्वाणं नित्यमुक्तम् ॥३०॥ हे वीर विदुर । उपेयुपी प्राप्ता ॥ ३१ ॥ हे सौम्य ! तस्यास्तन्मत्यं शरीरं सरिद्भृत् । कथं-मलैखन्छक्षोऽपि वमौ ॥ २८ ॥ दैवगुप्तमारुघक्षम् ॥३३॥ दत्तमहेणम्हयं भृतम् । योगेन विधुता विलीना मार्त्या दैहिका घातुमला यस्य ॥३२॥ कपिलोऽपि ययावित्युक्तं तदेव प्रपंचयति । कपिलोऽपीति त्रिभिः । समजुज्ञाप्यानुज्ञां संप्राध्ये ॥३३॥ दत्तमहेणम्हयं भृतम् । योगेन विधुता विलीना मार्त्या दैहिका घातुमला यस्य ॥३२॥ कपिलोऽपि ययावित्युक्तं तदेव प्रपंचयति । कपिलोऽपीति त्रिभिः । समजुज्ञाप्यानुज्ञां संप्राध्ये ॥३३॥ दत्तमहेणम्हयं निक्तनं च यस्मै ॥ ३४ ॥ उपाशांत्यर्थं समाहित आस्ते ॥३५॥ प्रकरणार्थमुपसंहरति । एतदिति । तव त्वया ॥३६॥ एतच्छ्रवणकीर्तनकलमाह । य इति । सुपणकेतौ गरुडण्वजे उपलभते

त्राप्नोति ॥ ३७ ॥ इति श्रीमद्भागत्रते महापुराणे त्तीयस्कंधे श्रीधरस्त्रामित्रिरचितायां भावथदीपिकाणां टीकायां त्रयिखशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥

समाप्तोऽयं तृतीयः स्कन्धः।





a second and the commence the contract of the time of the contract of the cont ॥ श्रीगणेशायः नमः ॥ नमः श्रीपरमहंसास्वादितचरणकमलिवनमकरंदाय मक्तजनमानसिनवासाय श्रीरामचन्द्राय ॥ अथैकित्रंशद्घ्यायैर्विसर्गस्तुर्य इर्यते ॥ विसर्गस्त्वीश्वराधीनै-व्रम्नम्वादिभिः कृतः ॥१॥ तत्र तु प्रथमेऽघ्याये मनुकन्यान्वयाः पृथक् ॥ वर्ण्यते यत्र यज्ञादिमृतिभिः प्रभवो हरेः ॥२॥ मनुकन्यान्वयं विस्तरेण वक्तुमाह । मनोस्त्वित । चकाराद्द्रौ पुत्रौ च ॥ १ ॥ तुशब्दादन्यतोऽपि पुत्रलाभः स्चितस्तद्शीयतुमाह । पुत्रिकाधर्ममाश्रित्येति । अश्रात्कां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंकृताम् ॥ अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति भाषा-वंधेन कन्यादानं पुत्रिकाधर्मः । स चाश्रातृकायां कन्यायां पुत्रार्थिन एव प्रसिद्धस्तथापि पुत्रवाहुल्यकामस्तथा कृतवानित्याह । श्रातृमतीमपीति ॥२॥ मिथुनं पुरुपं स्त्रियं च । समाधिना ईश्वर-घ्यानेन ॥ ३ ॥ शूतेर्ल्वस्या अंशभृता अतस्तयोविवाहो न विरुद्ध इति भावः ॥ ४ ॥ पुत्र्या आकृतेः पुत्रं यज्ञम् ॥ ५ ॥ यजुपां यज्ञानां मंत्राणां वा पतिविष्णुः ॥६॥ द्विपट् द्वादश ॥ ७ ॥

॥ श्रीगणेशायः नमः ॥ मैत्रेय उवाच ॥ मनोस्तु शतरूपायां तिसः कन्याश्र जित्तरे ॥ आकृतिदेवहृतिश्र प्रसृतिरिति विश्रुताः ॥ १ ॥ आकृतिं रुचये प्रादादिप भ्रातृमतीं नृपः ॥ पुत्रिकाधर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः ॥ २ ॥ प्रजापितः स भगवान् रुचिस्तरयामजीजनत् ॥ मिश्रुनं मह्मवर्चस्वी परमेण समाधिना ॥ ३ ॥ यस्तयोः पुरुपः साक्षाद्विष्णुर्यज्ञस्वरूपपृक् ॥ या स्त्री सा दक्षिणा भूतेरंशभूताऽनपायिनी ॥ ४ ॥ आनिन्ये स्वगृहं पुत्र्याः पुत्रं विततरोचिषम् ॥ स्वायंभुवो मुदा युक्तो रुचिर्जगाह दक्षिणाम् ॥ ५ ॥ तां कामयानां भगवानुवाह यजुपं पितः ॥ तुष्टायां तोषमापन्नोऽजनयद्द्वादशात्मजान् ॥६॥ तोषः प्रतोषः संतोषोः भद्रः शांतिरिडस्पितः ॥ इध्यः कविर्विभुः स्वहः सुदेवो रोचनो द्विषट् ॥७॥ तुषिता नाम ते देवा आसन्स्वायंभुवांतरे ॥ मरीचिमिश्रा ऋषयो यज्ञः सुरगणेश्वरः॥ ८ ॥ प्रियत्रतोत्तानपादौ मनुपुत्रौ महौजसौ ॥ तत्पुत्रपौत्रनप्तृणामनुवृत्तं तदन्तरम् ॥ ९ ॥ देवहृतिमदात्तात कर्दमायात्मजां मनुः ॥ तत्संबंधि श्रुतपायं भवता गदतो मम ॥१०॥ दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसृतिं भगवान्मनुः॥ प्रायच्छ्यत्कृतः सर्गस्चित्र्येयां विततो महान्॥११॥ याः कर्दमसुताः पोक्ता नव ब्रह्मपित्त्यः ॥ तासां प्रसृतिप्रसवं पोच्यमानं निवोध मे ॥१२ ॥ पत्नी मरीचेस्तु कटा सुषुवे कर्दमात्मजा ॥ कश्यपं पूर्णिमानं च ययोरापूरितं जगत् ॥ १३ ॥ पूर्णिमाऽसूत विरजं विश्वगं च परंतप ॥ देवकुत्यां हरेः पादशौचाद्याऽभूत्सरिहिवः ॥ १४ ॥ अत्रेः पत्त्यनसूया त्रीन् जज्ञे श्रुयशसः सुतान् ॥ दत्तं दुर्वाससं सोममात्मेशब्रह्मसंभवान् ॥ १५ ॥ विदुर

प्रसंगात्स्वायंश्चवमन्वंतरगतं पट्कमाह । तुपिता इति द्वाभ्याम् । मन्वंतरं मजुर्देवा मजुपुत्राः सुरेश्वरः ॥ ऋपयोऽशावतारश्च हरेः पड्विधशुच्यते । इति वच्यति ॥ तत्र स्वायंश्चवो मजुः । तुपिता देवाः । मरीचिप्रशुखाः सप्तर्पयः । यद्द्रो हरेरवतारः स एव सुरगणेश्वर हंद्रः ॥८॥ प्रियव्यतोत्तानपादौ मजुपुत्रौ पृथ्वीपालकौ तदेवं यद्धस्य द्वैरूप्येण पड्विधत्वम् । त्वोः पुत्रपौत्रनप्तृणां वंशैरनुष्ट्वं व्याप्तं पालितं तन्मन्वंतरम् ॥ ९ ॥ श्रुतत्रायं बाहुल्येन श्रुतम् । तत्कन्यावंशानामश्रुतत्वात्प्रायग्रहणम् ॥ १० ॥ ११॥ प्रस्तिप्रसवं पुत्रपौत्रादिभिविस्तारम् ॥१२॥ ययोवंशेनापूरितम् ॥१३॥ कश्यपस्य वंशं पष्टे वच्यति । द्वितीयस्य वंशमाह । पूर्णिमेति । देवकुल्यां नाम कन्यां च। हरेः पादक्षालनाज्जन्मांतरे या दिवः सरिद्गंगाऽभूत् ॥१४॥ आत्मेशब्रक्षसंभवान्विष्णुरुद्रब्रक्षणामंशैः

11 9 11

संभ्तान् ॥ १५ ॥ किंचित्किस्वित् । किं कर्तुमिच्छव इत्यर्थः ॥१६॥ ऋथं नाम कुलाद्रिम् । तपित स्थितः सन् ॥१७॥ तस्मिन्कुलाद्रौ । प्रमानां स्तवका येषु पलाशाशोकेषु तेषां कानने । निविन्ध्या नाम नदी तस्याः स्वविद्वार्थिकित्युष्टे नादिते॥१८॥१९॥२०॥ प्राणायाम एव एधः संदीपको यस्य तेन सुनेर्म्धनो निर्मतेनाग्निना तप्यमानं समीच्य तदाश्रमपदं ययुरित्युत्तरेणान्वयः ॥२१॥ अप्तरः प्रसुखैवितायमानं विस्तार्यमाणं यशो येपां ते ॥ २२ ॥ तेपां प्रादुर्भावः प्राक्टबं तस्य संयोगः सिविधिस्तेन विद्योतितं मनो यस्य । उत्तिष्ठक्तकपेण तिष्ठन् ॥२३ ॥ अर्हणं पुष्पाविक्तमं वस्य । उपतस्थे पूज्यामास । वृपाद्यास्टान् स्वैश्विद्धैक्षिश्लकमंडछ्वकादिभिः ॥ २४ ॥ कृपयाव्यक्तोको यस्मिन् हसच तद्धदनं च तेनोपलंभितान्त्रसम्बत्वेन ज्ञापितान् । तेपां उवाच ॥ अत्रेर्ग्रहे सुरश्रेष्ठाः स्थित्युत्पत्त्यंतहेतवः ॥ किंचिचिकोर्पवो जाता एतादाख्याहि मे गुरो ॥ १६ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ ब्रह्मणा नोदितः सृष्टा-वित्रिक्तिविद्यावदां वरः ॥ सह पत्न्या ययावृद्यं कुलाद्विं तपित स्थितः ॥ १७ ॥ तस्मिन्त्रसृनस्तवकपलाशाशोककानने ॥ वार्भिः सर्वद्भिरुद्युष्टे निर्वि-

वनच ॥ अत्रेर्गृहे सुरश्रेष्ठाः स्थित्युत्पत्यंतहेतवः ॥ किंचिचिकार्षवा जाता एतादाख्याहि मे गुरो ॥ १६ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ ब्रह्मणा नीदितः सृष्टा-वित्रिक्ष्वाविदां वरः ॥ सह पत्न्या ययावृत्तं कुलाद्विं तपित स्थितः ॥ १७ ॥ तिस्मिन्प्रस्नस्तवकपलाशाशोककानने ॥ वार्भिः सवद्भिरुद्वुष्टे निर्वि-ध्वायाः समंततः ॥ १८ ॥ प्राणायामेन संयम्य मनो वर्षशतं सुनिः ॥ अतिष्ठदेकपादेन निर्द्वेद्वोऽनिलभोजनः ॥ १९ ॥ शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदित्यरः ॥ प्रजामात्मसमां महां प्रयच्छित्विति चिंतयन् ॥ २० ॥ तत्यमानं त्रिभुवनं प्राणायामेधसामिना ॥ निर्गतेन सुनेर्म् प्रंः समीच्य प्रभव-स्वयः ॥ २१ ॥ अप्सरोमुनिगंधविसद्धविद्याधरोरगेः ॥ वितायमानयशसस्तदाश्रमपदं ययुः ॥ २२ ॥ तत्यादुर्भावसंयोगिवद्योतितमना सुनिः ॥ उत्तिष्ठन्नेकपादेन ददर्श विद्युधर्पभान् ॥ २३ ॥ प्रणम्य दंडवद्भूमावुपतस्थेऽर्हणांजलिः ॥ वृष्टंससुपर्णस्थानस्वैः स्वैश्विद्धेश्व चिह्नितान् ॥ २४ ॥ कृपावलोकेन हसद्भदनेगेपलंभितान् ॥ तद्रोचिषा प्रतिहते निमीच्य पुनरिक्षणी ॥ २५ ॥ चेतस्तत्प्रवणं युंजन्नस्तावीत्संहताजिलः ॥ श्रव्यण्या स्क्या वाचा सर्वलोकगरीयसः ॥ २६ ॥ अत्रिश्वाच ॥ विश्वोद्भवित्रलयेषु विभव्यमानैर्भायागुणेरनुयुगं विगृहीतदेहाः॥ ते ब्रह्मविण्युगिरिशाः प्रणतोऽस्म्यहं वस्तेभ्यः क एव भवतां म इहोपहृतः ॥ २० ॥ एको मयेह भगवान्विधप्रधानेश्वित्तलः प्रजननाय कथं न यूयम् ॥ अत्रागतास्त-नमृतां मनसोऽपि दृरा बृत प्रसीदत महानिह विस्मयो मे ॥ २८ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ इति तस्य वचः श्रुत्वा त्रयस्ते विवुधर्षभाः ॥ प्रत्याहुः श्रव्हणया वाचा प्रहस्य तम्रीष्ट प्रभो ॥ २९ ॥ देवा ऊद्यः ॥ यथा कृतस्ते संकल्पो भाव्यं तेनैव नान्यथा ॥ सत्संकल्पस्य ते ब्रह्मयद्वै च्यायित ते वयम्

रोचिपा दीप्त्या ॥ २५ ॥ श्रुचणया मधुरया । सक्तया गंभीरार्थया ॥ २६ ॥ अनुयुगं कल्पे कल्पे विभज्य गृहीतो देहो येस्ते प्रसिद्धा ब्रह्मविष्णुगिरिशा यूयम् । वो युष्मान्प्रणतोऽस्मि । तेभ्यः सकाशादेक एव मे मयोपहृतः । शरणं तं प्रपद्ये इत्येकस्यैव निर्दिष्टत्वात् । स च युष्मासु क इति युष्माभिरेव कथ्यतामित्यर्थः ॥ २७ ॥ अस्य प्रपंचः । एक इति । विविधः प्रधानैरुपचारैः । विविधः । विविधः प्रधानेरुपचारैः । विविधः प्रधानैरुपचारैः । विविधः प्रधानैरुपचारैः । विविधः । विविधः प्रधानैरुपचारैः । विविधः प्रधानेरुपचारैः । विविधः प्रधानैरुपचारैः । विविधः प्रधानैरुपचारैः । विविधः प्रधानैरुपचारैः । विविधः प्रधानैरुपचारै । विविधः प्रधानैरुपचारै । विविधः प्रधानैरुपचारैः । विविधः प्रधानेरुपचारै । विविधः प्रधानैरुपचारैः । विविधः प्रधानैरुपचारैः । विविधः प्रधानैरुपचारै । विविधः । विविधः । विविधः । विविधः प्रधानैरुपचारै । विविधः ।

श्रीधरी

270 9

1811

नास्माकं मेदोऽस्तीत्यर्थः ॥ ३० ॥ विस्नप्स्यंति विस्तारियण्यंति । अंतर्भूतणिजर्थस्य सुन्छ गतावित्यस्य रूपम् ॥ ३१ ॥ ताभ्यां सम्यक् सभाजिताः पूजिताः संतः ततः स्थानात्प्रतिजग्धुः ॥३२॥ अंगिरसो ब्रह्मणस्तृतीयपुत्रस्य । निवोध बुद्धचस्य ॥ ३३ ॥ ताः कन्या निर्दिशति । सिनीवालीति ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ पुलस्त्यो हविर्श्ववि पत्न्यामित्यन्वयः । सोऽगस्त्यः दहाप्तिः जठराग्निः । विश्रवाश्च पुलस्त्यस्य सुत इति शेषः ॥ ३६ ॥ तस्य विश्रवस इडविडायां जातः सुतः द्ववेरः । अन्यस्यां भार्यायां केशिन्यां रावणादयस्त्रयः सुताः ॥३८॥ व्वलतः प्रकाशमानान् ॥३९॥

॥ ३०॥ अथास्मदंशभूतास्ते आत्मजा लोकविश्रुताः॥ भवितारोऽङ्ग भद्रं ते विस्नप्स्यंति च ते यशः॥ ३१॥ एवं कामवरं दत्त्वा प्रतिज्यमुः सुरेश्वराः ॥ सभाजितास्तयोः सम्यग्दंपत्योर्मिषतोस्ततः ॥३२॥ सोमोऽभूद्ब्रह्मणोंऽशेन दत्तो विष्णोस्त योगवित् ॥ दुर्वासाः शंकरस्यांशो निवोधां-गिरसः प्रजाः ॥३३॥ श्रद्धा त्वंगिरसः पत्नी चतस्रोऽसूत कन्यकाः ॥ सिनीवाली कुहू राका चतुर्थ्यनुमतिस्तथा ॥ ३४ ॥ तत्पुत्रावपरावास्तां ख्यातौ स्वारोचिषे उन्तरे ॥ उतथ्यो भगवान्साचाद्बि हाथ बृहस्पतिः ॥ ३५॥ पुलस्त्यो ऽजनयत्पत्न्यामगस्त्यं च हविर्भुवि ॥ सो उन्यजनमिन दहा-ग्निर्विश्रवाश्च महातपाः ॥ ३६ ॥ तस्य यक्षपतिर्देवः कुवेरिस्त्विडविडासुतः ॥ रावणः कुंभकर्णश्च तथा उन्यस्यां विभीषणः ॥ ३७ ॥ पुलहस्य गतिर्भार्या त्रीनसूत सती सुतान् ॥ कर्मश्रेष्ठं वरीयांसं सहिष्णुं च महामते ॥ ३८ ॥ कतोरपि क्रिया भार्या वालखिल्यानसूयत ॥ ऋषीन् षष्टिस-हस्राणि ज्वलतो ब्रह्मतेजसा ॥ ३९ ॥ ऊर्जायां यिज्ञरे पुत्रा विसष्टस्य परंतप ॥ चित्रकेतुप्रधानास्ते सप्त ब्रह्मर्पयोऽमलाः ॥ ४० ॥ चित्रकेतुः सुरो-चिश्र विरजा मित्र एव च ॥ उल्बणो वसुभृद्यानो द्युमान् शक्तवादयोऽपरे ॥ ४१ ॥ चित्तिस्त्वथर्वणः पत्नी लेभे पुत्रं घृतत्रतम् ॥ दध्यञ्चमस्वशिरसं भृगोर्वशं निवोध मे ॥४२॥ भृगुः ख्यात्यां महाभागः पत्न्यां पुत्रानजीजनत्॥ धातारं च विधातारं श्रियं च भगवत्पराम् ॥ ४३ ॥ आयितं नियितं चैव सुते मेरुरतयोरदात् ॥ ताभ्यां तयोरभवतां मुकंडः प्राण् एव च ॥ ४४ ॥ मार्कण्डेयो मुकंडस्य प्राणाद्वेदशिरा मुनिः ॥ कविश्व भार्गवो यस्य भगवानुशना सुतः ॥ ४५ ॥ त एते सुनयः क्षत्त लोंकान्सर्गेरभावयन् ॥ एष कर्दमदौहित्रसंतानः कथितस्तव ॥ ४६ ॥ शृष्वतः श्रद्धानस्य सद्यः पापहरः परः ॥ प्रसृतिं मानवीं दक्ष उपयेमे हाजात्मजः ॥ ४७ ॥ तस्यां ससर्ज दुहितः पोडशामललोचनाः ॥ त्रयोदशादाद्धर्माय तथैकामग्नये विभुः ॥ ४८ ॥ पितृभ्य एकां युक्तेभ्यो भवायकां भविच्छदे ॥ श्रद्धा मैत्री दया शांतिस्तुष्टिः पुष्टिः क्रियोन्नतिः ॥ ४९ ॥ बुद्धिर्मेधा तितिचा हीमू तिर्धर्मस्य पत्नयः ॥ श्रद्धाऽसृत शुभं मैत्री प्रसादमभयं दया ॥ ५० ॥ शांतिः सुखं सुदं तुष्टिः स्मयं पृष्टिरसूयत ॥ योगं कियोन्नतिर्दर्पमर्थं चित्रकेतुत्रमुखा जिल्ला के सप्तर्थयो जाताः ॥४० ॥ तानेवाह । चित्रकेतुरिति । वसुभृद्यानो नामैकः । शक्त्यादयोऽवरेऽन्यस्याः पुत्राः ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ख्यात्यां पत्न्याम् । पुत्रान्पुत्रौ पुत्री च । तानेवाह । धातारमिति ॥ ४३ ॥ तयोधार्त्तविधात्रोः ॥ ४४ ॥ कविश्व भार्गवो सुगोः पुत्रः यस्य कवेः सुत उशना ॥४५ ॥ ४६ ॥ अजात्मजो अक्षश्वः न तु प्राचेतसः ॥४७ ॥ ४८ ॥

युक्तेम्यः संयतेम्थो मिलितेम्यो वा ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ सर्वेषां गुणानामुत्पित्तर्यस्यां सा ॥ ५२ ॥ ५२ ॥ ५२ ॥ ५८ ॥ उपतस्थुर्भेजुः ॥ ५५ ॥ निजया मायया यस्मिन्नात्मिनि खे गगने रूपभेदं गंधर्वनगरिमवेदं विश्वं विरचितम् । तस्यात्मनः प्रतिचक्षणाय प्रकाशनायात्मानं योऽद्य प्रादुश्वकार प्रकटितवांस्तरमे पुरुषाय नमः । केन रूपेण प्रादुश्वकार । ऋषेर्मूतिंराकारो यस्मिस्तेन रूपेण ॥ ५६ ॥ सोऽयं नोऽस्मानसुरगणाननल्पकरुणायुक्तेन विलोकनेन विशिष्टनेत्रेण दश्यात्पश्यत् । कथंभूतेन । यच्छ्रोनिकेतममलमरविदं तिक्षिपता तिरस्कुर्वता। कथंभूतः । अनुमेयं शास्रतो विचार्यं नत्वस्माकमपरोचं तस्य । कथंभृतानस्मान् । स्थितेर्जगन्मर्यादाया व्यतिकरोऽन्यथात्वं तस्योपशमाय सन्वेन गुणेन सुष्टान् ॥ ५७ ॥ लब्धोऽवलोको यैः सुरगणैस्तैरभिष्दुतावर्वितौ संतौ

ययतुः ॥ ५८ ॥ भुत्रो भारस्य व्ययाय नाशाय । चकार एकवाक्यत्वाथः तौ च सांप्रतिमिहागतावित्यर्थः । तहुक्तं तंत्रे । अर्जुने तु नरावेशः कृष्णो नारायणः स्वयं इति । यद्वहः श्रीकृष्णः कुरूद्वहोऽर्जुनः उभाविष कृष्णनामानौ ॥ ५९ ॥ अग्न्यभिमानिनो देवान् । स्वाहा नाम तस्य भायो । हुतभोजनिनित त्रयाणां विशेषणम् ॥ ६० ॥ पितरस्रयः पितामह एकस्तैः साकं सह ॥ ६१ ॥ वैतानिके वैदिके कर्मणि यस्त्रे येषां नामभिरग्निदेवताका इष्टयो निरूप्यंते त एतेऽग्नयो न लौकिकाः । अतो वहूनां न वैयर्थ्यमिति भावः ॥ ६२ ॥ सौम्याः सोमपाः वेषामग्नी-करणमस्ति ते साग्नयः तद्रहितास्त्वनग्नयः ॥ ६३ ॥ तयोस्तु संतिविनीभवज्जीवन्युक्तत्वादित्याह । उभे त इति ॥६४॥ गुणशीस्रत आत्मनः सद्दर्शं देवमनुत्रताऽपि सती पुत्रं न स्त्रेभे ॥६५॥

श्रीघरी

200 9

1 2 11

तत्र हैतुः । स्वे पितरि दत्तेऽस्रतिरूपेऽसद्दशे प्रतिकूले सतीत्यर्थः । आत्मना स्वयमेवात्मानं देहमजहात्त्यक्तवती । योगसंयुता योगमाश्रित्येति ॥६६॥ इति चतुर्थे टीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ द्वितीये प्रथमाध्यायोपक्षिप्तमगदश्चयोः ॥ विद्वेषे वर्ण्यते हेतुर्विश्वसृष्ट् यज्ञसंभवः ॥ १ ॥ सतीं सतीनाम्नीम् ॥ १ ॥ न चासौ कस्यचिद्द्वेपाई इत्याह । क इति । चराचरगुरुं जगतो दैवतं च ते को द्वेष्टि। निर्वेरत्वे हेतुः। भावे क्तः । शांतं शांतिरेव विग्रहो यस्य। कृतः आत्मन्येवारामो रितर्यस्य तम् । यद्वा। कः प्रजापितर्दक्षः कथं द्वेष्टि। एवंभृते तस्मिन्द्वेपोऽयुक्तोऽशक्यश्वेत्यर्थः ॥२॥ यतो हेतोविंद्रेपः यतो विद्रेपात्त्राणांस्तत्याज एतदाख्याहि ॥ ३ ॥ तदेवाख्यातुमितिहासं प्रस्तौति । पुरेति । समेता आसन् ॥४॥ प्रविष्टं दक्षमिति शेषः । महत्सदो महतीं समाम् ॥५॥ स्वधिष्ण्येम्यः स्वीयासनेम्यः ॥ ६ ॥ ७ ॥ प्राक् स्वोपवेशनात्पूर्वमेव निपण्णम्रपविष्टं मृडं शिवम् । तदनादृतस्तेनाम्युत्थानादिभिरकृताद्रः नामृष्यन्नामहत । वामं वक्रं यथा भवति तथाऽभि-गवते महापुराणे चतुर्थस्कंधे विदुरमैत्रेयसंवादे प्रथमो अध्यायः ॥ १ ॥ विदुर उवाच ॥ भवे शीलवतां श्रेष्ठे दुक्षो दुहितृवत्सलः ॥ विद्वेषमकरोतक-स्मादनादृत्यात्मजां सतीम् ॥ १ ॥ कस्तं चराचरगुरुं निवैंरं शांतिविष्रहम् ॥ आत्मारामं कथं द्वेष्टि जगतो दैवतं महत् ॥ २ ॥ एतदाख्याहि मे ब्रह्मन् जामातुः श्रश्चरस्य च ॥ विद्वेषस्तु यतः प्राणांस्तत्यजे दुस्त्यजान्सती ॥ ३ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ पुरा विश्वसृजां सत्रे समेताः परमर्षयः ॥ तथा उमरगणाः सर्वे सानुगा मुनयो उमयः ॥ ४ ॥ तत्र प्रविष्टमृषयो दृष्टा उर्किमव रोचिषा ॥ भ्राजमानं वितिमिरं कुर्वतं तन्महत्सदः ॥ ४ ॥ उद-तिष्ठन्सदस्यास्ते स्वधिष्ण्णेभ्यः सहामयः ॥ ऋते विरिंचं शर्वं च तद्भासाऽऽक्षिप्तचेतसः ॥ ६ ॥ सदसस्पतिभिर्दक्षो भगवान्साधु सत्कृतः ॥ अजं लोकगुरुं नत्वा निषसाद तदाज्ञया ॥ ७ ॥ प्राङ्निषण्णं मुडं दृष्टा नामृष्यत्तदनादृतः ॥ उवाच वामं चत्तुभ्यीमिभवीद्य दहन्निव ॥ ८ ॥ श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवाः सहामयः ॥ साधूनां व्वतो वृत्तं नाज्ञानात्र च मत्सरात् ॥ ९ ॥ अयं तु छोकपाछानां यशोघो निरपत्रपः ॥ सद्भिराचरितः पंथा येन स्तब्धेन दृषितः ॥ १० ॥ एष में शिष्यतां प्राप्तो यन्मे दुहितुरप्रहीत् ॥ पाणिं विप्राप्तिमुखतः सावित्र्या इव साधुवत् ॥ ११ ॥ गृही-त्वा मृगशावाच्याः पाणिं मर्कटलोचनः ॥ प्रत्युथानाभिवादाईं वाचा अन-च्छन्नप्यदां बालां श्र्द्रायेवोशतीं गिरम् ॥ १३ ॥ प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूतगणैर्वृतः ॥ अटत्युन्मत्तवन्नयो व्युप्तकेशो हसन् रुदन् ॥१८॥ विता-भस्मकृतस्त्रानः प्रेतसङ्ब्रस्थिभूपणः ॥ शिवापदेशो ह्यशिवो मत्तो मत्तजनिर्यः ॥ पतिः प्रमथभूतानां तमोमात्रात्मकात्मनाम् ॥ १५ ॥ तस्मा उन्मा-वीच्य ॥८॥ मे वचनं श्रूयताम् । अञ्चानान्मत्सराच न ब्र्वतः ॥९॥ स्तब्धेनोचितिक्रियाशून्येन । ध्वस्तेनेति पाठे अप्टेन ॥१०॥ तदेवाह । एप इति। यद्यस्माद्विप्राग्निसमत्तं सावित्रीतुल्याया मे दुहितुः पाणिमग्रहीत् ॥११॥ मृगशावस्य हरिणबालस्याक्षिणीवाक्षिणी यस्याः । प्रत्युत्थानाभिवादाहें मय्युचितं सम्मानं वाचाऽपि नाकरोत्॥१२॥ अनर्हाय कन्या दच्तेत्यनुतप्यमान आह । छप्तक्रियायेति सार्धेश्रतुमिः । उशतीं देवलक्षणां गिरम् ॥१३॥ प्रेतावासेषु इमशानेषु । व्युप्ता विकीर्णाः केशा यस्य ॥१४॥ चितामस्मना कृतं स्नानं येन । प्रेतानां स्नजो माल्यानि यस्य सः श्रेतस्रक् । नृणामस्थीनि भूषणानि यस्य । शिव इत्यपदेशो नाममात्रं यस्य । तमोमात्रात्मकः केवलतमोरूप आत्मा स्वभावो येपाम् ॥ १५ ॥ उन्मादा भूतविशेषास्तेषां नाभाय । दुईदे दुष्ट- 11 \$ 11

चित्ताय । बतेति खेदे । वास्तवस्त्वयमर्थः । छप्ताः क्रिया यस्मिन् परब्रह्मरूपत्वात् । अतएव नास्ति श्चिर्चिस्मात् । अमानिने अभिन्नसैतवे इति च छेदः । तस्य परमेश्वरस्य मदीया मानुपी कन्या कथं योग्या स्यादिति लज्जादिना दातुमनिच्छन्नपि तत्संबंधलोमेन दत्तवान् । शुद्रायेत्यनईत्वमात्रे दृष्टांतो न हीनत्वे पूर्वापरस्ववचनविरोधापत्तेः । एतदुक्तं भवति । यथा कश्चिच्छूद्राय वेदमर्थलोभेन ददाति तद्वदिति । प्रेतावासेष्वित्यादि सर्वं विडंबनमात्रमिति स्वयमेवाह । उन्मत्तवदिति । अन्यथोन्मत्त इत्येवावच्यत् । अशिवो नास्ति शिवो यस्मात् । अमत्तोऽमत्तजनित्रय इति छेदः । पतिः प्रमथभृतानामिति भक्तवात्सन्यमाह । तामसानामपि दोपमपनीय पातीति । नष्टानामपि शौचं शुद्धिर्यस्मात् । दुष्टेष्वप्येते मयाऽनुकंष्याइति हृन्मनो यस्य स दुईत्तस्मै । यतेति हर्षे । ब्रह्मणो वाक्याल्लाभयादिकं परित्यज्य दत्तेत्यर्थः ॥ १६ ॥ अप्रतीपमप्रतिकूलं यथा भवत्येवमवस्थितमपि विनिद्य ॥ १७ ॥ देवानां यजनसमये देवैः सह भागं न लभतां किंतु तेभ्यः पूर्वसेव लभतां अग्रभोजित्वात् । यद्वा । तेषु भक्तवत्सु लभतां सर्वपोपकत्वात् । तत्र हेतुः । देवगणोऽधमो यस्मात्सः ॥१८॥ स दक्षस्तस्मात्स्थानाद्विनिष्क्रम्य जगाम । हे कौरव्य ॥ १९ ॥ गिरिश-स्यानुगानामग्रणीर्मुख्यः । रोप एव कपायस्तेन दूपितः । आरक्तनेत्र इत्यर्थः । तस्य गिरिशस्यावाच्यतां वचनाईतां निद्यतामित्यर्थः । तेम्योऽपि शापं विससर्ज ॥ २० ॥ दत्तं शपित । सार्धे-द्नाथाय नष्टशोचाय दुईदे ॥ दत्ता वत मया साध्वी चोदिते परमेष्टिना ॥ १६ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ विनिद्यैवं स गिरिशमप्रतीपमवस्थितम् ॥ दक्षी ज्याप उपपृश्य कुद्धः शप्तुं प्रचक्रमे ॥ १७ ॥ अयं तु देवयजन इन्द्रोपेंद्रादिभिर्भवः ॥ सह भागं न लभतां देवेदेंवगणाधमः ॥ १८ ॥ निषि-ध्यमानः स सदस्यमुख्यैर्दक्षो गिरित्राय विसृज्य शापम् ॥ तस्माद्विनिष्कम्य विवृद्धमन्युजेगाम कौरव्य निजं निकेतनम् ॥ १९ ॥ विज्ञाय शापं गिरिशानुगात्रणीर्नदीश्वरो रोषकषायदूषितः ॥ दक्षाय शापं विससर्ज दारुणं ये चान्वमोदंस्तदवाच्यतां द्विजाः ॥ २० ॥ य एतन्मर्त्यमुद्दिश्य भगवत्यप्रतिद्वृहि ॥ द्रह्यत्यज्ञः पृथग्दृष्टिस्तत्त्वतो विमुखो भवेत् ॥२१॥ गृहेषु कूर्धभेषु सक्तो ग्राम्यसुखेच्छया ॥ कर्मतंत्रं वितनुते वेदवादविपन्नधीः ॥ २२ ॥ बुद्धचा पराभिध्यायिन्या विस्मृतात्मगतिः पशुः ॥ स्त्रीकामः सो अस्वितितरां दक्षो वस्तमुखो अचिरात् ॥ २३ ॥ विद्याबुद्धिरविद्यायां कर्भमय्यामसौ जडः ॥ संसरंत्विह ये चामुमनुशर्वावमानिनम् ॥ २४ ॥ गिरः श्रुतायाः पुष्पिण्या मधुगंधेन भूरिणा ॥ मध्ना चोन्मथितात्मानः संमुद्धंत हरिद्धेषः ॥ २५ ॥ सर्वभक्षा दिजा वृत्त्ये धृतिवद्यातपोत्रताः ॥ वित्तर्देहेदियारामा याचका विचरंत्विह ॥ २६ ॥ तस्यैवं ददतः शापं स्त्रिभिः । एतन्मत्यं दक्षशरीरमुद्दिश्य श्रेष्टं मत्वा । अप्रतिद्वृहि प्रतिद्रोहमकुर्वति । पृथग्दृष्टिभेददशीं । तत्त्वतः परमार्थात् ॥२१॥ अज्ञत्वमेवाह । गृहेण्विति । कर्मतंत्रं कर्मपरिकरम्। वेदे ये वादा अर्थवादा अक्षरयं ह वे चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतं भवतीत्यादयस्तैर्विपन्ना विनष्टा धीर्यस्य ॥२२॥ परो देहादिस्तमेवात्यत्वेनाभितो ध्यातुं शीलं यस्यास्तया बुद्ध्या विस्मृताऽऽत्मनो गतिस्तन्वं येन । अतः पशुतुन्यः । अतितरां स्त्रीकामोऽस्त्वित द्वितीयः शापः । वस्तस्य मुखमेव सुखं यस्येति तृतीयः शापः ॥२३॥ अयं च शापोऽस्यानुरूप एवेत्याह । विद्यानुद्धिः इयमेव तत्त्वविद्येति बुद्धियेस्य । अतो असौ जड एव । द्विजान् शपितं संसरंत्विति सार्थद्वाभ्याम् । शर्वमवमन्यत इति तथा तमम्रुं दक्षं ये चानुवर्तते ते संसरंतु जन्ममरणाद्यनुभवंत्वित्येकः शापः ॥ २४ ॥ श्रुताया वेद्रूपायाः पुष्पणाणीवार्थवादा मनःक्षोभकत्वात्। अर्थवादबहुलाया इत्यर्थः। मधुगंधतुल्येन प्ररोचनेन मध्ना मनःक्षोभकेनोन्मथित आत्मा मनो येपां ते संम्रह्मंतु कर्मस्वासक्ता भवंत्विति द्वितीयः शापः ॥२५॥ सर्वभक्षा अच्याभच्यविचारशुन्याः । वृत्ये देहादिपोपणाय धृतानि विद्यातपोत्रतानि यैः विचादिष्वेवारामो रतिर्येषां ते । याचकाः संतो विचरत्विति च शापचतष्टयम्

श्रीघरी

370 3

। ३।

॥ २६ ॥ प्रत्यसुजत्प्रत्यदात् । शापरूषं त्रस्नदंडम् ॥२७॥ सच्छासस्य परिषंथिनः प्रतिक्लाः ।२८॥ सुरा गौडी पैष्ठी माध्वी च । आसवतालादिसंभवं मद्यम् । द्वंदैक्यात्पंढत्वम् । तद्यत्र दैवं पूज्यं देवतावदादरणीयमिति वा ॥२९॥ ब्रह्म वेदम् । कथंभृतम् । सेतुं मर्यादारूपम् । तदेवाह । पुंसां वर्णाश्रमाचारवतां विधारणं धारकम् ॥३०॥ सेतुत्वं प्रपंचयित द्वास्याम्। एप वेदलक्षण एव शिवः पंथाः । यं पूर्वे ऋष्ययोऽनुसंतस्थुराश्रितवंतः । यद्यस्मिन् जनार्दनः प्रमाणं मूठम् ॥ ३१ ॥ भृतराङ् भूतानां तामसानां पतिः ॥ ३२ ॥ अन्योन्यशापेनोभयोनीशाद्विमना इवेति । तथापि भगवदतुगृहीतानां नाशो न स्यादिति भावः ॥३३॥ ऋषभः सर्वश्रेष्ठो हिर्स्यत्र इज्यः पूज्यस्तत्सत्रं सम्यग्विधाय। हे महेष्वास विदुर ॥३४॥ यत्र प्रयागेऽन्विता तत्रावसृथस्नानं कृत्वा ततः स्थानाद्ययुः ॥ ३५ ॥ इति चतुर्थे टीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ तृतीये तु सती तात यज्ञोत्सवदिदक्षया ॥ गमिष्यन्ती महेशेन वास्ति नीतिहेतुभिः ॥ १ ॥ श्रियमाणयोखितप्रमा-श्रुत्वा द्विजकुलाय वै ॥ भृगुः प्रत्यसृजन्छापं ब्रह्मदंडं दुरत्ययम् ॥ २७ ॥ भवत्रतधरा ये च ये च तान्समनुव्रताः ॥ पाषंडिनस्ते भवन्तु सन्छा-स्त्रपरिपंथिनः ॥ २८ ॥ नष्टशौचा मृढिथियो जटाभस्मास्थिधारिणः ॥ विशंतु शिवदीश्वायां यत्र देवं सुरासवस् ॥ २९ ॥ ब्रह्म च ब्राह्मणांश्चेव यद्यूयं परिनिंदथ ॥ सेतुं विधारणं पुंसामतः पापंडमाश्रिताः ॥ ३०॥ एष एव हि लोकानां शिवः पंथाः सनातनः ॥ यं पूर्वे चानुसंतस्थुर्यत्रमाणं जना-र्दनः ॥ ३१ ॥ तद्ब्रह्म परमं शुद्धं सतां वर्त्म सनातनम् ॥ विगर्ह्य यात पाषंडं दैवं वो यत्र भूतराट् ॥ ३२ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ तस्यैवं वदतः शापं भृगोः स भगवान्भवः ॥ निश्चकाम ततः किंचिद्धिमना इव सानुगः ॥ ३३ ॥ तेऽपि विश्वसृजः सत्रं सहस्रपरिवत्सरान् ॥ संविधाय महेष्वास यत्रेज्य ऋषभो हरिः ॥ ३४ ॥ आप्लुत्यावभृथं यत्र गंगा यमुनयाऽन्विता ॥ विरजेनात्मना सर्वे स्वं स्वं धाम ययुस्ततः ॥ ३५ ॥ इति श्रीम-द्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे दक्षशापो नाम द्वितीयो अध्यायः ॥ २ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ सदा विद्विपतोरेवं कालो वै ध्रियमाणयोः ॥ जामातुः श्रगुरस्यापि सुमहानतिचक्रमे ॥ १ ॥ यदाऽभिषिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना ॥ प्रजापतीनां सर्वेषामाधिपत्ये समयोऽभवत् ॥ २ ॥ इष्ट्रा स वाजपेयेन ब्रह्मिष्टानिभभुय च ॥ बृहस्पतिसवं नाम समारेभे ऋतूत्तमम् ॥ ३ ॥ तस्मिन् बृह्मर्षयः सूर्वे देव्पिपितृदेवताः ॥ आसून्ऋतस्वस्त्यूयना-स्तत्पत्यश्च सभर्तृकाः ॥ ४ ॥ तदुपश्रुत्य नभिस खेचराणां प्रजल्पताम् ॥ सती दाश्चायणी देवी पितुर्यज्ञमहोत्सवम् ॥ ५ ॥ त्रजंतीः सर्वतो दिग्भ्य उपदेववरिश्वयः ॥ विमानयानाः सपेष्ठा निष्ककंठीः सुवाससः ॥ ६ ॥ दृष्ट्वा स्वनिलयाभ्याशे लोलाक्षीर्मृष्टकुण्डलाः ॥ पति भूतपति देवमौत्सुक्या-नयोः । षृष्ठ् अवस्थान इत्यस्मात् ॥१॥ यद्यपि रुद्रविद्दीनो यज्ञो नास्त्येव तथापि दक्षस्य रुद्रपित्यागो द्वेपाद्गर्वाच । तत्र द्वेप हेतुरुक्तः । गर्वे हेतुमाह । यदा तु प्रजापतीनामाधिपत्येऽभि-पिक्तस्तदा तस्य स्मयो गर्वोऽभवत् ॥ २ ॥ गर्वादेव त्रिक्षष्ठानसेश्वरानिभूय तिरस्कृत्य । वाजपेयेनेष्ट्वा बृहस्पतिसवेन यजेतेति श्रुतेर्वाजपेयेनेष्ट्वा समारेभे ॥ २ ॥ कृतस्वस्त्ययनाः कृतमंगलाः समर्तृका इति दक्षिणादिभिः प्रथममहितानामिष पत्न्यहणमुक्तम् ॥ ४ ॥ तत्तदा खेचराणां प्रजन्यतां सतां वितृयज्ञमहोत्सवं श्रुत्वा तत्र वजंतीरुपदेवानां गंघर्वादीनां वरिल्लयश्च स्वस्य निलयस्याभ्याशे समीपे दृष्ट्वीत्सुक्यात्पतिमभ्यभापतेति त्रयाणामन्त्रयः ॥ ५ ॥ कथंभूताः स्त्रियो दृष्ट्वा । विवानानि यानानि यामां ताः । प्रेष्टैः सहिताः । निष्काणि पदकानि कंठेषु यासाम् । भा०च०

11811

11 GIA

शोभमानानि वासांसि यासाम् ॥६॥ लोलानि चंचलान्यक्षीणि यासाम् । मृष्टान्युज्ज्वलानि कुण्डलानि यसां ताः ॥७॥ निर्यापितः प्रवर्तितः । हे वाम शिव ! ते यद्यथिता इच्छा तर्हि वयं च तत्राभिसराम गच्छामः । न चाद्यापि यागो निवृत्तो यतोऽमी विद्युधा व्रजंति ॥८॥ व्यौत्सुक्यं प्रकटयंत्याह । तिस्मिन्निति पर्छ्मः। पितृभ्याष्ठपनीतं दत्तं परिवर्दमलंकारादि द्रव्यं भवता सहार्हितं स्वीकर्तुमभिकामये । अहितमिति पाठे तत्कृतं परिवर्दमिच्छामीति ॥९॥ स्वसूर्भगिनीर्भर्तृभिः संमिता सद्दशीः । क्छिन्निधयं स्नेहार्द्रचित्ताम् । चिरमुत्कण्ठमुत्सुकं मनो यस्याः साऽहं द्रच्यामि । हे मृष्ठ ! उन्नयमानं प्रवर्त्यमानमध्वरेषु ध्वजमिव दश्यं श्रेष्ठमध्वरम् । यद्या । उत्थिष्यमाणं यज्ञे केतं यूपं वा ॥१०॥ अहो कि तत्राश्चर्य येन तवैतदौत्सुक्यमिति चेदत आह । त्वयीति । हे अज ! एतद्विश्वमाश्रमहृष् त्वय्येव त्वन्मायया रचितं विभात्यतो यद्यपि तव नाश्चर्यद्विद्वस्तथाऽप्यहं योपिदृत्सुकस्वभावा तव तन्त्वं न जानाम्यतो दीना कृषणा सती । हे भव ! मे भविश्वति जनमभृमिं दिस्हेद्रस्ट्विमच्छामि ॥११॥दिदक्षामेव केम्रत्यायेन व्यनक्ति। पश्चिति द्वाभ्याम् । हे अभव ! इति सहिद्वियोगदुःखं त्वया नास्वादितमिति भावः । अन्या योपितः संवंधरहिता अपि प्रयांतीः पश्य।

दभ्यभाषत ॥ ७ ॥ सत्युवाच ॥ प्रजापतेस्ते श्रग्रस्य सांप्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किछ ॥ वयं च तत्राभिसराम वाम ते यद्यर्थिता ज्मी विद्युधा वर्जिति हि ॥ ८ ॥ तिस्मन्भिगिन्यो मम भर्तृभिः स्वक्षेष्ठ्वं गमिष्यन्ति सुदृहिदक्षवः ॥ अहं च तिस्मन्भवता अभिकामये सहोपनीतं परिवर्षमिद्विम् ॥ ९ ॥ तत्र स्वसूमें ननु भर्तृसंमिता मातृष्वसः क्षिक्षियं च मातरम् ॥ द्रद्ये चिरोत्कण्ठमना महर्षिभिरुत्रीयमानं च मृडाष्वरष्वजम् ॥ १० ॥ त्वय्येतदाश्चर्यमज्ञासमायया विनिर्मितं भाति ग्रुणत्रयात्मकम् ॥ तथा अपहं योषिदतत्त्विच ते दीना दिद्यते भव मे भवित्तितम् ॥ ११ ॥ पश्य प्रयांतीरभवान्ययोषितो अप्यत्वस्य कांतसखा वरूथशः ॥ यासां व्रजद्धिः शितिकंठ मंहितं नभो विमानैः कल्हंसपांहिभिः ॥ १२ ॥ कथं सुतायाः पितृगेहकौतुकं निशम्य देहः सुरवर्य नेष्ठते ॥ अनाहुता अप्यभियंति सौहदं भर्तुर्गुरोदेंहकृतश्च केतनम् ॥ १३ ॥ तन्मे प्रसीदेदममत्यं वांवितं कर्तुं भवान्कारुणिको वतार्हिति ॥ त्वयात्मनो अधे उद्दमदभ्रचन्तुषा निरूपिता मा अनुगृहाण याचितः ॥ १४ ॥ ऋषिरुवाच ॥ एवं गिरित्रः प्रयया अभिभाषितः प्रत्यभ्यभत्त प्रहृतिसः ॥ संस्मारितो मर्मभिदः कुवागिष्वन्यानाह को विश्वसृजां समचतः ॥ १५ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियंति वंधुषु ॥ ते यद्यनुत्पादितदोषदृष्टयो वलीयसा अनात्म्यमदेन मन्युना ॥ १६ ॥ विद्यातपोवित्तवपुर्वयःकुलैः सतां

कांतसखा भर्त्सिहिताः । वरूथशः संघशः । कथंभृताः । यासां विमनैनंभो मंडितं ताः । हे शितिकंठ ! नीलकंठित परानुग्रहाय त्वया विषमिप भिक्षतिमिति स्वयित ।। १२ ।। तदा हे सुरश्रेष्ठ ! पितृगेहोत्सवं निशम्य सुताया देहः कथं नेंगते द्रष्टुं न प्रचलाते । तथाऽप्यनाहुताः संतः कथं गच्छामस्तत्राह । सौहृदं सुहृत्संबंधि केतनं गृहं तथा भर्त्रादीनां च गृहमनाहूता अप्यभियंति संतः । हस्वत्वमार्षम् ।।१३ ।। हे अमर्त्य ! तत्तस्मान्प्रसीद । इदं मे वांछितं वर्तु भवानर्हात । कार्राविकत्वमेवाह । अद्भव्य सुपाऽनल्पशानेनापि त्वयाऽऽत्मनो देहस्याधेंऽहं निरूपिता धृता । यतोऽर्धनारीश्वर इति ख्यावोऽस्यतो मामनुगृहाण । याचितः सन् ।। १४ ।। अभिभाषितो याचितः । को दक्षो यानाह । मर्म भिदंति ये तानकुवागिषून्दुरुक्तिवाणानसंस्मारितः सन् ।। १५ ।। अनाहुता अपीति त्वया यदुदितमुक्तं तच्छोभनमेव । कि त्वनात्म्यं देहादावहंकाग्स्तत्कृतेन मदेन मन्युना च ते वंधवो यद्यनुत्पादितदोषदृष्ट्यो भवंति तहि न उत्पादिते आरोपिते दोषे दृष्टिर्थेषां ते ।। १६ ।। ननु

श्रीधरी

27 A 3

11 8 11

विद्यादिगुणयुक्तो दक्षस्त्वाद शेषु महत्सु कथं दोषदृष्टिर्भवेत्तत्राह । विद्यादिभिरेव म्यृतौ हतायां विवेकज्ञाने नष्टे सित भूयसां महत्त्मानां धाम तेजो न पश्यन्ति हि । ननु गुणैः कथं विवेकनाश-स्तत्राह । सतां गुणैविवेबहेतुभिर्ष्यसत्तमानामितरैदोंपभृतैरतएव तैर्भृतो धृतः पुष्टो वाऽहं विद्वांस्तापस इत्यादिमानो गर्वस्तेन दुष्टा दृष्टिर्थेपां ते ॥१७॥ स्वजनव्यपेक्षया वंधुदृष्ट्या गृहान्त प्रतियान्नावलोक्ष्येत् । अनवस्थितचित्तत्वमेवाह । ये वक्षधिया कुटिलया बुद्ध्या पश्यन्ति । आरोपिता उत्तंभिता अर्थेषु तान्यारोपितभूणि तैः आरोपिताभर्भूभिरिति वा । अमर्पणैः सकोधैरिक्षिभिः ॥ १८ ॥ ननु स्वजनानां गृहं सुहुद्धिर्भतत्त्वयं तेषां दुश्रेष्टितं च सोहव्यम् । न तस्य दुःसहत्वादित्याह । तथेति । अरिभिः शिलीमुखेवाणिरिदेतांगः खंडितगात्रोऽपि तथा न व्यथते । यतः शेषे स्विपिति । स्वानां दुरुक्तिभिर्ममुसु ताडितो यथा दृयता व्यथमानेन हृदा दिवानिशं तथ्यति ॥१९॥ मिय तत्र गताणां नेयं शंकेति चेत्तत्राह । व्यक्तं निश्चितसुत्कृष्टा गतिः स्थितिर्थस्य तस्यात्मानां कन्यानां मध्ये त्वं प्रियेति मे संमत्ताऽस्यथापि पितुः सकाशान्मानं न लप्स्यसे । मदाश्रयान्मत्त्रवंधात् ॥ २० ॥ ननु भगवंस्त्वया किमिति दक्षस्तिरस्कृतो यतोऽसौ त्वां द्वेष्यत आह । पापच्यमानेनालं दक्षमानेन हृदा मनसा दुःखितेन्द्रियः।काभिः। पुरुषो जीवस्तस्य बुद्धिश्चतं तत्साक्षिणां निरहंकाराणामित्यर्थः। समृद्धिभः पुण्यकीर्त्यादिभिः। एपां पदं स्थानमैञ्चर्यं प्राप्तुमकल्योन

गुणैः षड्भिरसत्तमेतरैः ॥ रमृतौ हतायां भृतमानदुर्दशः स्तब्धा न पश्यन्ति हि धाम भ्यसाम् ॥१०॥ नैतादृशानां स्वजनव्यपेत्तया गृहान्प्रतीया-द्नवस्थितात्मनाम् ॥ येऽभ्यागतान्वक्रधियाऽभिन्वक्षते आरोपितभूभिरमर्पणाचिभिः ॥१८॥ तथाऽरिभिर्न व्यथते शिलोमुखैः शेतेऽर्दितांगो हृदयेन द्यता ॥ स्वानां यथा वक्षधियां दुरुक्तिर्दिवानिशं तप्यति मर्मताडितः ॥ १९ ॥ व्यक्तं त्वमुत्कृष्टगतेः प्रजापतेः प्रियात्मजानामसि सुभु संमता ॥ अथापि मानं न पितुः प्रपत्स्यसे मदाश्रयात्कः परितप्यते यतः ॥ २० ॥ पापच्यमानेन हृदाऽऽतुरेन्द्रियः समृद्धिभिः पूरुषचुद्धिसाक्षिणाम् ॥ अकल्प एपामधिरोद्धमंजसा पदं परं द्वेष्टि यथाऽसुराहरिम् ॥२१॥ प्रत्युद्धमप्रश्रयणाभिवादनं विधोयते साधु मिथः सुमध्यमे ॥ पाजैः पर्समे पुरुषाय वेतसा ग्रहाशयायैव न देहमानिने ॥ २२ ॥ सत्त्वं विश्वद्धं वसुदेवशन्दितं यदीयते तत्र पुमानपावृतः ॥ सत्त्वे च तिसन्भगवान्वासुदेवो ह्यभोक्षजो मे नमसा विधीयते ॥ २३ ॥ तत्ते निरीक्त्यो न पिताऽपि देहकृदक्षो मम द्विद् तदनुत्रताश्च ये ॥ यो विश्वसृग्यज्ञगतं वरोरु मामनागसं दुर्वचसाऽकरो-

ऽशक्तः सन्परं द्वेष्टि । असुरा यथा हिर्रं केवलं द्विपंति ॥२१॥ ननु त्वया प्रत्युत्थानिवनयाद्यकरणादवज्ञात एवासौ तत्राह । हे सुमध्यमे ! प्रत्युद्गमादिकं मिथो जनैर्यद्विधीयते तत्प्राज्ञैः साधु विधीयते । साधुत्वमेवाह । परस्मै श्रीवासुदेवाय । गुहाशयायांतर्यामिण एव । तच चेतसैव । परिपूर्णे तिस्मन्कायिकव्यापारायोगात् । अतोऽन्तर्यामिहष्ट्या मनसा सर्वं कृतिमिति भावः ॥ २२ ॥ किंच । न केवलमभ्यागतेष्वेच वासुदेवदृष्ट्या नमनं क्रियते । किंतु नित्यमेव मनसि वासुदेवश्वित्यत इत्याह । विशुद्धं सन्वमंतःकरणं सन्वगुणो वा वसुदेवश्वित्वं वसुदेवशब्देनोक्तम् । कुतः यद्य-स्माचत्र सन्वे प्रमान्वासुदेव ईयते प्रकाशते । अपगतमाष्ट्रतमावरणं यस्मात्स । अयमर्थः। वसुदेवे भवति प्रतीयत इति हि वासुदेवः परमेश्वरः प्रसिद्धः स च विशुद्धं सन्वे प्रतीयते । अतः प्रत्ययार्थेन प्रसिद्धेन प्रकृत्यर्थो निर्धार्यते । तत्रश्च वास्यति देवमिति व्युत्पन्या वसत्यास्मित्रित वा वसुः। देवी दीव्यति द्योतत द्वित्वा वसुः। देवी दीव्यति द्वित्वा वसुः। वस्यते चार्यते चित्यत इत्यर्थः । यतोऽभो भृतेषु प्रत्याहतेष्वचेषु विद्यति भनसा विश्वेषण धीयते धारते चित्यत इत्यर्थः । यतोऽभो भृतेषु प्रत्याहतेष्वचेषु

11411

जायते प्रकाशते । इन्द्रियागोचर इत्यर्थः ॥२३॥ तत्तस्मान्वया न निरीच्यः । देहकृदपीति पोपकत्वादिभिरौपचारिकपितृत्वव्यावृत्त्यर्थम् । द्विट् शत्रुः । तदेवाह । हे वरोरु ! यो दक्षो विश्वसृजां यज्ञगतं मां निरपराधं तिरोऽकरोत्तिरस्कृतवान् ॥२४॥ विषच्चे दोपमाह । यदीति । मद्भचोऽतिहायातिक्रम्य । यतः संभावितस्य सुप्रतिष्ठितस्य यदापराभवो भवति तदास पराभवस्तस्य मरणाय कल्पते ॥२५॥ इति श्रीमद्भागवते चतुर्थस्कन्धे टीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ चतुर्थे तु पति हित्वा गता पित्राऽवमानिता ॥ रुपा निर्भत्स्य तं यज्ञे जहौ देहमितीर्यते ॥ १ ॥ उभयत्रातु-ज्ञाने बलानिवारणे च । सुहृद्दिद्युनिष्क्रामंती भवात्परिशंकिता पुनर्निविशंती च तदा सा सती द्विधा आस बभृव । न गता न च स्थिता आंदोलावदृतिरभवत् ॥१॥ सुहृद्दां दिदशायाः प्रतिघा-तेन दुर्मनाः। अश्रूणां कलाभिलेंशैरतिविह्वला व्याकुला। अप्रतिपुरुषं स्वसमानपुरुषांतररहितम्। प्रधच्यतीय भस्मीकरिष्यतीय। रुपा जातो वेपथुः कम्पो यस्याः ॥२॥ ततस्तं विहाय पित्रोर्गुहा-नगात् । दर्थभृतम् । यः प्रीत्या तस्यै आत्मनो देहस्यार्थमदात् । त्यागे हेतुः । स्त्रेणं स्त्रीस्त्रभावस्तेन विमृढा धीर्यस्याः ॥ ३ ॥ द्वतविक्रमां शीघं गच्छन्तीम् । सह पापदैर्यचैश्र वर्तमानाः । मणि-

त्तिरः ॥ २४ ॥ यदि व्रजिष्यस्यतिहाय मद्भवो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति ॥ संभावितस्य स्वजनात्पराभवो यदा स सद्यो मरणाय कल्पते ॥ २५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे उमारुद्रसंवादे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ एतावदुक्त्वा विरराम शंकरः पत्न्यं-गनाशं ह्यस्यत्र चितयन् ॥ सुहृहिहृद्धः परिशंकिता भवानिष्कामंती निर्विशती हिथाऽऽस सा ॥ १॥ सुहृहिह्शाप्रतिघातदुर्मनाः स्नेहाद्रुद्रस्थात्रकः लाऽतिविद्वला ॥ भवं भवान्यप्रतिपूरुषं रुपा प्रथच्यतीवैचत जातवेपथुः ॥ २ ॥ ततो विनिःश्वस्य सती विहाय तं शोकेन रोषेण च द्यता हृदा ॥ पित्रोरगात्स्त्रैणविमूढधोर्गृहान्त्रेम्णा ८ ऽत्मनो यो ऽर्धमदात्सतां प्रियः ॥ ३ ॥ तामन्वगच्छन् द्रुतविक्रमां सतीमेकां त्रिनेत्रानुचराः सहस्रशः ॥ सपार्षदयत्ता मणिमन्मदादयः पुरो वृषेन्द्रास्तरसा गतव्यथाः ॥ ४ ॥ तां सारिकाकंदुकदर्पणांबुजश्वेतातपत्रव्यजनस्रगादिभिः ॥ गीतायनैर्दुदुभि-शंखवेणुभिर्वृपेन्द्रशरोप्य विटंकिता यथुः ॥ ५ ॥ आवह्मघोषोर्जितयज्ञवैशसं विप्रपिजुष्टं विबुधेश्च सर्वशः ॥ मृद्दार्वयःकांचनदर्भचर्मभिर्निसृष्टमांडं यजनं समाविशत् ॥ ६ ॥ तामागतां तत्र न कश्चनाद्रियद्विमानितां यज्ञकृतो भयाज्ञनः ॥ ऋते स्वस्वै जननीं च सादराः प्रेमाश्रकंट्यः परिपस्व जुर्मुदा ॥ ७ ॥ सौदर्यसंप्रश्रसमर्थवार्तया मात्रा च मातृष्वसृभिश्च सादरय ॥ दत्तां सपर्यां वरमासनं च सा नादत्त पित्राऽप्रतिनंदिता सती ॥ ८ ॥ मन्मदश्चादिर्येपां ते। पुरः पुरतो वृपेंद्रो येपां ते। गतव्यथा निर्भयाः । रुद्रातिक्रमेण तस्या गमनादागतव्यथा इति वा ॥ ४॥ तां वृपेंद्रमारोप्य सारिकादिभिः क्रीडोपकरणैः क्वेतातपत्रादिभिश्व महाराजिवभृतिभिः सह विटंकिताः शोभिता ययुः । सारिका पठननिरूपिता पिक्षणी । गीतायनैर्गीताश्रयैः ॥ ५ ॥ आसमंताद्यो वेदघोपस्तेनोर्जितं शोभमानं यज्ञसंबंधि पशुविशसनं यस्मिन् । यद्वा । तेनोजितमतिशयितं यज्ञवैशसं परस्परं स्पर्धा यस्मिन् । तद्यजनं यज्ञस्थानं समाविशदेवी । विद्युधेश्र जुष्टम् । मृदादिभिनिसृष्टानि निर्मितानि भांडानि पात्राणि यस्मिन् ॥ ६ ॥ कश्चन नाद्रियत् नाद्दतवान् । यज्ञकृतो दक्षाद्यद्भयं तस्मात् । तत्र हेतुः । तेन विमानिताम् । स्वसूर्जननीं च ऋते विना। तास्तु साद्राः परिषस्वजुरालिंगितवत्यः। प्रेमाश्रमिनिरुद्धः कंठो यासाम् ॥७॥ अप्रतिनन्दिताऽनाद्दता सती नादत्त न गृहीतवती। कथम्। सौदर्येण सोदरत्वेन भगिनीनाँ यः संप्रश्नस्तत्र समर्था योग्या या वार्ता तया सह । तां च नादत्त नाशृणोदित्यर्थः ॥ ८ ॥ न विद्यते

रुद्रस्य भागो यस्मिस्तम् । देवे रुद्रे कृतं हेलनमबज्ञामाह्वानाद्यकरणात् ॥ ९ ॥ जगई निदितवती । अमर्षेण कोपेन विपन्नाऽच्यक्ता तया । शिवं द्वेष्टीति शिविद्विट् तम् । घृमपथः कर्ममार्गस्तत्र श्रमोऽभ्यासस्तेन स्मयो गर्वो यस्य । दत्तवधाय सम्रुत्थितान्स्वाज्ञया निगृह्य निवार्य ॥१०॥निंदामेवाह।न यस्येति त्रयोदशिमः।मुक्तवैरके त्यक्तविरोधे तस्मिन् शिवे भवंतमृते विना कतमः प्रतीपयेत्प्रतिक्लमाचरेत् । वैराभावे हेतवः । यस्य लोके अतिशायनोऽतिशयितो नास्ति तथा प्रियश्चाप्रियश्च नास्ति । समासपाठेऽतिशयेन प्रियो नास्ति । देहमृतां प्रियोऽयमात्मा यस्य । समस्त-स्यात्मिन कारणभृते समस्तरूप इति वा ॥११॥ तस्य च प्रतिक्लकरणं द्वेधा। महत्तमद्रोहेण दक्षात्तद्द्रोहेण च।तत्र पुरुपाणां चातुर्विध्यं वर्दती महत्तमद्रोहमाह। दोपानिति द्वाभ्याम्। हे द्विजेत्य-धिचेपः । भवादशास्त्वद्विधा अस्यकाः परेषां गुणेषु दोषानेय गृह्णन्ति नतु गुणान् । केचिन्मध्यस्था गुणेषु दोषान गृह्णन्ति किंतु यथास्थितान्गुणदोषान्विवेकेन गृह्णन्ति तेतु महांत उच्यंते । साध-वस्तु केवलं गुणानेव गृह्णंति न दोपांस्ते तु महत्तरा उच्यंते । महत्तमास्तु दोषाच गृह्णंत्येव ते च प्रत्युत फल्गूंस्तुच्छानिष गुणान्वहुलीकुर्वतीति करिष्णवो भवंति तेषु भवानघमविदद्विदितवान् अरुद्रभागं तमवेद्दय चाध्वरं पित्रा च देवे कृतहेलनं विभौ ॥ अनाहता यज्ञसदस्यधीश्वरी चुकोप लोकानिव धद्द्यती रुषा ॥ ९ ॥ जगई साऽ-मर्पविपन्नया गिरा शिवद्विषं घूमपथश्रमस्मयम् ॥ स्वतेजसा भूतगणान्समुत्थितान् निगृह्य देवी जगतोऽभिशृण्वतः ॥१०॥ श्रीदेव्युवाच ॥ न यस्य लोकेऽस्त्यतिशायनः प्रियस्तथाऽप्रियो देहभृतां प्रियात्मनः ॥ तस्मिन्समस्तात्मनि मुक्तवैरके ऋते भवंतं कतमः प्रतीपयेत् ॥ ११ ॥ दोषान्परेषां हि गुणेष्वसाधवो गृह्णंति केचित्र भवादृशा द्विज ॥ गुणांश्च फल्गृन्बहुलीकरिष्णवो महत्तमास्तेष्वविदद्भवानघम् ॥ १२ ॥ नाश्चर्यमेतद्यदसत्सु सर्वदा महिंदिा कुणपात्मवादिषु।। सेर्व्यं महापूरुपपादपांसुभिर्निरस्ततेजःसु तदेव शोभनम्।। १३ ॥ यद्द्रचत्तरं नाम गिरेरितं नृणां सकुत्पसंगादघ-माशु इंति तत् ॥ पवित्रकीर्ति तममलंघ्यशासनं भवानहो द्वेष्टि शिवं शिवेतरः॥१४॥ यत्पादपद्मं महतां मनोऽलिभिनिषेवितं ब्रह्मरसासवार्थिभिः॥ लोकस्य यद्वर्षति चाशिषोऽर्थिनस्तस्मै भवान्द्रुद्यति विश्ववंधवे ॥ १५॥ किं वा शिवाख्यमशिवं न विदुस्त्वदन्ये ब्रह्माद्यस्तमवकीर्य जटाः रमशाने ॥ तन्माल्यभस्मनृकपाल्यवसित्पशाचैर्ये मूर्धमिर्द्धित तचरणावसृष्टम् ॥ १६ ॥ कर्णो पिधाय निर्याद्यदकल्प ईशे धर्मावितर्यसृणिभिर्नृ-किल्पतवानित्यथः। तच ब्रिक्षिष्ठानिभभूयेत्यनेन स्चितम् ॥ १२ ॥ एतच दुर्जनेषु युक्तमेवेत्याह । नेति । कुणपं जडं शरीरं तदेवात्मेति वदंति ये तेषु ईर्ध्या अशांतिः सेर्ध्यं यथा भवत्येवं महतां विनिदेति यदेतदाश्चर्यं न भवति । सेर्प्यं निरस्यं तेजः प्रभावो येपामितिचा। यद्यपि महापुरुषाः स्वनिदां सहंते तथापि तत्पादरेणवस्तदमहमानास्तेषां तेजो निरस्यंति । अतोऽशक्तेषु महस्रिदन-मेवोचितांमत्यर्थः ॥१३॥ तदेवं महत्तमद्रोहमुक्त्वा तस्मिन्नेव कृतं द्रोहमाह। यदिति द्वाभ्याम्। यद्यस्य द्वयक्षरमात्रं शिव इति तत्प्रसिद्धं नाम नृणां सर्वेषामाश्चयं सर्वं हंति। केवलं गिरैवेरित-मुचारितं न तु मनःपूर्वकम् । तत्तु सक्तद्रिप तं शिवं द्वेष्टि । न लंद्यं शासनमाज्ञा यस्य । अहो शिवेतरोध्मंगलरूपः ॥ १४ ॥ पापहरत्वमुक्तवा भ्रुक्तिमुक्तिप्रदत्वेन शिवं वर्णयंत्याह ।

11811

भिरस्यमाने ॥ छिंद्यात्रसह्य रुशतीमसतीं प्रभुश्रोज्जिह्वामसूनिष ततो विस्नुजेत् स धर्मः ॥१०॥ अतस्तवोत्पन्निमदं कलेवरं न धारियव्ये शितिकंठ गर्हिणः ॥ जग्धस्य मोहाद्धि विशुद्धमंधसो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचत्तते ॥ १८ ॥ न वेदवादाननुवर्तते मितः स्व एव लोके रमतो महामुनेः ॥ यथा गितदेवमनुष्ययोः पृथक् स्व एव धर्मे न परं चिपेत् स्थितः ॥ १९ ॥ कर्म प्रवृत्तं च निष्कृतमप्यृतं वेदे विविच्योभयिलिंगमाश्रितम् ॥ विरोधि तद्यौगपदैककर्तिर द्वयं तथा ब्रह्मणि कर्म नर्छति ॥ २० ॥ मा वः पद्व्यः पितरस्मदास्थिता या यज्ञशालासु न धूमवर्त्मभः ॥ तदन्नतृष्ठेरसुभृद्धि-रीडिता अव्यक्तिलेगा अवधूतसेविताः ॥ २१ ॥ नैतेन देहेन हरे कृतागसो देहोद्भवेनालमलं कृजन्यना ॥ त्रीडा ममाभूत कृजनप्रसंगतस्तज्जनम् धिग्यो महतामवद्यकृत् ॥ २२ ॥ गोत्रं त्वदीयं भगवान् वृष्धजो दाचायणीत्याह यदा सुदुर्मनाः ॥ व्यपेतनमेस्मितमाशु तद्भवहं व्युतस्वच्य एत-

नैवं व्यवस्था प्रतीयते । सत्यम् । तथाऽप्युभयोरेकाधिकारविरोधात्तथा पर्यवस्यतीत्याह । युगपद्भावो यौगपदं योगपदेनैकस्मिन्कर्तरि तत्कर्मद्वयं विरोधि । ननु ति निवृत्तं कर्म शिवेनापि कर्तव्यमेव नेत्याह । ब्रह्मणि सदाशिवे किंचिदपि कर्म न ऋच्छति न प्रामोति । अतो यथाप्रवृत्तावृत्तयोः परस्परधर्माकरणे न दोपस्तथेश्वरे एतदुभयधर्माकरणेऽपीति भावः ॥२०॥ चिताभस्म-कृतस्नानस्तथा नग्न इत्यादिना यो मोगाद्यमाव उक्तस्तत्राह । हे पितः ! अस्माभिरास्थिता आश्रिताः पद्वयोऽणिमादि समृद्धयो वो युष्माकं मा न संतीत्यर्थः । यतो वः पदव्यो यञ्चशालास्वेव भवंति ताश्च तद्वेन यञ्चगतेनान्नेन तृत्तैः केवलमीडिता धूमवर्त्मभिश्च अद्यंते । या अस्मत्यद्वयस्तास्तु नैवंभृताः किंत्वव्यक्तिशाः । न व्यक्तं लिंगं हेतुर्यासाम् । इच्छामात्रप्रवत्वात् । अवधूतैविद्धाः सेविताः अतोऽहमाद्व्यो हद्रो दिर्दे हति गर्वे मा कृथा इति भावः ॥ २१ ॥ किं वहुनोक्तनेमं देहं त्यच्याम्यवेत्याह । द्वाभ्याम् । एतेन नालं न पूर्यते कि अपि त्वलमेव । कथंभूतेन कुजन्मना तद्वाह । हरे कृतापराधस्य तव देहादुद्भृतेनोत्यन्तेन । ननु क्लाह्योऽयं देहः कथं त्याज्यस्तत्राह । कुजनस्य तव प्रसंगतः संवंधान्यम लज्जाद्वाति । तदाहं व्यपेतनमस्मितं यथा भवत्यवं त्वत्संवंधवद्वलाव्यक्तं गोत्रं नाम यदा वृष्ध्वज आह गृह्णाति । तदाहं व्यपेतनमस्मितं यथा भवत्येवं त्वत्संवंधवद्वलाव्यक्तं गोत्रं नाम यदा वृष्वति । तदाहं व्यपेतनमस्मितं यथा भवत्येवं

श्रीघरी

37 a S

सुदुर्मना अतिदुः खितचित्ता भवामि तत्तस्माद्धि निश्चितमेतत्कुणपप्रायं न्युत्सच्ये त्यच्यामि ॥२३॥ दचं प्रत्यनुवादं कृत्वा। शत्रुहन् क्रोधादिरिष्ठघातिन् ! उदीचीम्रदीच्यां दिशि। पाठांतरे उदङ्मुखी सुदुर्मना अतिदुः खितचित्ता भवामि तत्तस्माद्धि निश्चितमेतत्कुणपप्रायं न्युत्सच्ये त्यच्यामि ॥२३॥ व्यत्मेत् । अनिली प्राणापानावूध्वीधोष्टत्तिकरौ निरोधेन समानावेकरूपौ नाभिचके कृत्वा तत उदानमृत्याष्य शांतवाक् गृहीतमीना जलं स्पष्टाऽऽचम्य दक् दशम् ॥ २४ ॥ योगमार्गमेवाह । कृत्वेति । अनिली प्राणांचु अस्त अन्तानंदम् भत्रेरपरं न ददर्श । देहश्च सद्यः प्रव्वितोऽभूत् । समाधिजो धिया सह हृदि स्थापयित्वा कंठमार्गेण भुवोर्मध्यमनयत् ॥ २५ ॥ महतां पूज्यतमेन श्रीक्ट्रेण ॥२६॥ चरणांचु असावं भजनानंदम् भत्रेरपरं न ददर्श । देहश्च सद्यः प्रवित्र समाधिजो योऽग्निस्तेन ॥२७ ॥ खे भ्रवि च हाहेत्यादि वादः । तमेवाह । हंतेति विपादे । दैवतमस्य पूज्यतमस्य प्रिया केन दच्चेण प्रकोपिता सती ॥ २८ ॥ महदनात्म्यं दौर्जन्यम् । अस्य सर्वत्र स्नेह एव त्युणापं त्वदंगजम् ॥ २३ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ इत्यध्वरे दक्षमन्द्य शात्रुहिनक्षताचुदीची निषसाद शांतवाक् ॥ स्पृष्ट्वा जलं पीतदुक्रूलसंवृता निमील्य त्युणापं त्वदंगजम् ॥ २३ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ इत्यध्वरे दक्षमन्द्य शात्रुहिनक्षताचुदीची निषसाद शांतवाक् ॥ स्पृष्ट्वा जलं पीतदुक्रूलसंवृता निमील्य

त्कुणपं त्वदंगजम् ॥ २३ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ इत्यध्वरं दक्षमन् शत्रुहान्सति विदाचा निपसि द्रिति स्थाप्य ियोरिस स्थितं कंठाद्भुवीहम्योगपथं समाविशत् ॥ २४ ॥ कृत्वा समानावनिली जितासना सोदानमुत्थाप्य च नाभिचकतः ॥ शनैहिदि स्थाप्य ियोरिस स्थितं कंठाद्भुवीमैन्यमनिदिताऽनयत् ॥ २४ ॥ एवं स्वदेहं महतां महीयसा मुद्दुः समारोपितमंकमादरात् ॥ जिहासती दचरुण मनिस्वनी दधार गात्रेष्विनलामैन्यमनिदिताऽनयत् ॥ २४ ॥ एवं स्वदेहं महतां महीयसा मुद्दुः समारोपितमंकमादरात् ॥ जिहासती दचरुण मनिस्वनी दधार गात्रेष्विनलामैन्यमनिदिताऽनयत् ॥ २६ ॥ ततः स्वभर्तुश्वरणांखुजासवं जगद्गुरोश्वितयती न चापरम् ॥ ददर्श देवी जहावसून्केन सती प्रकोपिता ॥ २८ ॥ अहो
॥२०॥ तत्पश्यतां खे भृवि चाद्भुतं महद्वाहिति वादः सुमहानजायत ॥ हंत प्रिया देवतमस्य देवी जहावसून्केन सती प्रकोपिता ॥ २८ ॥ अहो
अनात्म्यं महदस्य पश्यत प्रजापतेर्थस्य चराचरं प्रजाः ॥ जहावसून्यद्विमतात्मजा सती मनिस्वनी मानमभीच्णमहिति ॥ २९ ॥ सोऽयं दुर्मर्षह्वयो
अनात्म्यं महदस्य पश्यत प्रजापतेर्थस्य चराचरं प्रजाः ॥ जहावसून्यद्विमतात्मजा सती मनिस्वनी मानमभीच्णमहिति ॥ २९ ॥ सोऽयं दुर्मर्षह्वयो
अनात्म्य महदस्य पश्यत प्रजापतेर्थस्य चराचरं प्रजाः ॥ वर्षाविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्

मा०च०

।।७।।

वहीनां च सटा ज्वालास्तद्वदुग्रं गोचिर्यस्यास्ताम् ॥ २ ॥ ततो जटायाः सकाशादितकायो वीरभद्रो जात इति शेषः । तनुवा तन्वा देहेन दिवं स्पृशन् अत्युच इत्यर्थः । धनरुक् कृष्णवर्णः त्रयः सूर्या इव दशो यस्य करालास्तुंगा दंष्ट्रा यस्य ज्वलद्गिरिव मूर्घजा यस्य । कपालमालायुक्तः विविधान्युद्यतान्यायुधानि यस्य ॥३॥ हे रुद्र ! हे भट युद्धकुशल ! मद्भटानां त्वमग्रणीः सनसयइं दक्षं जिह । बहातेजो दुर्जयमिति गामंस्थाः यतस्त्वं मेंऽशकः ॥ ४ ॥ मन्युना स्द्रेण पश्चित्र मे प्रदक्षिणीचकार असंगमप्रतिघातं यद्रंहो वेगस्तेन भो तात! महीयसां वलीयसामिप सहः सहिष्णु वलं सोढुं क्षमं मेने ॥ ५ ॥ जगदंतको मृत्युस्तस्याप्यंतकं शूलम् । घोषयंति शब्दं कुर्वतीति घोषणानि न पुरादीनि भूषणानि ययोस्तावंत्री यस्य सः ॥ ६ ॥ कक्कमि दिशि तमो न भवति । किंतु रज इति ज्ञात्वाऽऽहुः । रजः एतत्कुतोऽभृत् । दध्युश्चितयामासुः ॥७॥ हेत्वंतरासंभवेनौत्पातिकं कल्पयंति। वाता इति । दस्यूनामभावे हेतुः । प्राचीनवहिंस्तदानींतनो राजा जीवतीति न काल्यंते न शीघं सहस्रबाहुर्घनरुक्त्रिसूर्यदेक् ॥ करालदंष्ट्रो ज्वलदग्निमूर्धजः कपालमाली विविधोद्यतायुधः ॥ ३ ॥ तं किं करोमीति गुणंतमाह वद्धांजलिं भगवा-न्भूतनाथः ॥ दत्तं सयज्ञं जिह मद्भटानां त्वमग्रणी रुद्र भटांशको मे ॥ ४ ॥ आज्ञप्त एवं कुपितेन मन्युना स देवदेवं परिचक्रमे विभुम् ॥ मेने तदात्मानमसंगरंहसा महीयसां तात सहः सहिष्णुम् ॥ ५ ॥ अन्वीयमानः स तु रुद्रपार्षदैर्भृशं नदद्भिर्यनदत्स्भैरवम् ॥ उद्यम्य शूलं जगदंत-कांतकं स प्राद्रवद्धोषणभूषणां विः ॥ ६ ॥ अथर्तिजो यजमानः सदस्या ककुभ्युदीच्यां प्रसमीच्य रेणुम् ॥ तमः किमेतत्कृत एतद्रजोऽभूदिति द्विजा द्विजपत्न्यश्च दृथ्यः ॥७॥ वाता न वान्ति नहि संति दस्यवः प्राचीनवहिँजीवित होप्रदण्डः ॥ गावो न काल्यंत इदं कुतो रजो लोकोऽधुना किं प्रलयाय कल्पते ॥८॥ प्रसृतिमिश्राः श्चियः उद्धिग्नचित्ता ऊचुर्विपाको चृजिनस्यैष तस्य ॥ यत्पश्यंतीनां दुहित्णां प्रजेशः सतां सतीमवद्ध्या-वनागाम् ॥ ९ ॥ यस्त्वंतकाले व्युप्तजटाकलापः स्वशूलसूच्यर्पितदिग्गजेन्द्रः ॥ वितत्य नृत्यत्युदितास्रदोर्ध्वजानुचाट्टहासस्तनयित्नुभिन्नदिक् ॥ १०॥ अमर्पयित्वा तमसहातेजसं मन्युप्छुतं दुर्विषहं भुक्कट्या ॥ करालदंष्ट्राभिरुदस्तभागणं स्यातस्विस्ति किं कोपयतो विधातुः ॥ ११ ॥ बह्वे-वमुद्धिग्नदृशोच्यमाने जनेन दक्षस्य मखे महात्मनः ॥ उत्पेतुरुत्पाततमाः सहस्रशो भयावहा दिवि भूमौ च पर्यक् ॥ १२ ॥ तावत्स रुद्रानुचरै-र्मखो महान्नानायुधैर्वामनकैरुदायुधैः ॥ पिंगैः पिशंगैर्मकरोदराननैः पर्याद्रवद्भिर्विदुरान्वरुध्यत ॥१३॥ केचिद्धभंजुः प्राग्वंशं पत्नीशालां तथाऽपरे ॥ नीयंते ॥ ८ ॥ प्रस्तिर्देशपरनी सा यिश्रा मुख्या यासाम् । विपाकः फलम् । पश्यंतीनामिति तस्या दुःखाधिवये हेतुः । अवद्घ्याववज्ञातवान् । अनागामनागसम् ॥९॥ न चेदं सुवाऽवज्ञामात्रं किंतु रुद्रावज्ञानं चातो नास्य भद्रं भविष्यतीत्याहुः । यस्त्वित द्वाभ्याम् । न्युप्तो विकीणीं जटाकलापो यस्य । स्वशुलस्य स्न्यामग्रेऽपिताः प्रोता दिग्गजेंद्रा येन । उदितान्युन्नमितान्यस्नाणि यस्ते । दोषो बाह्य एव ध्वजास्तान्वितत्य हर्षेण नृत्यति । उचोऽद्वहासः कठोरो हास एव स्तनियत्तुर्गिजितं तेन भिन्ना विदीर्णो दिशो येन सः ॥१०॥ अमर्पयित्वाऽसहनयुक्तं कृत्वा मन्युष्छतं कोध-व्याप्तम् । उदस्तो विचिप्तो भगणो नक्षत्रसंघो येन । पुनश्च तं कोपयतो विधातुरिप किं स्वस्ति स्यान्न स्यादेव काऽन्यस्य कथा ॥ ११ ॥ उद्विग्ना प्रचित्तता दृग्यस्य तेन जनेन बहु यथा भवत्येव-मुच्यमाने सत्युत्पाततमा महोत्पाता उत्थिताः। पर्यक् सर्वतश्र। कथंभूताः। महात्मनोऽपि दक्षस्य भयावहाः ॥१२॥ नानायुघानि येषां वामनकेह भीः उद्यतायुधेः पिंगैः कपिलैः पिशंगैः पीतैः

श्रीधरी

27.0 10

IIOII

1161

11211

मकरस्येबोदरमाननं च येपां तैः परितो घावद्भिरवरुद्धः॥१३॥ यज्ञशालायाः पूर्वपश्चिमस्तंभयोरपितं पूर्वपश्चिमायतं काष्टं धाग्वंशस्तम् । यज्ञशालायाः पश्चिमतः पत्नीशाला ताम् । यज्ञशालायाः पुरतः स्थितं सदो मंडपम् । सदसः पुरो हिवधीनं तस्योत्तरत आग्नीश्रशालाम् । तिद्वहारं यजमानगृहम् । महानसं पाकभोजनशालाम् ॥१४॥ रुरुजुर्वभंजः । उत्तरवेद्या मेखलाः सीमास्त्राणि । आज्ञा गुरुणां ह्यविचारणीया इति हेतोर्न ते दोपभागिन इति भावः ॥ १५ ॥ प्रत्यासन्नान्पलायितान्समीपस्थान्पलायितानपि जग्रहुः ॥१६॥१७॥ ग्राविभरर्धमानाः नैकथा अनेकथा इद्रवः ॥१८॥ सूचो इस्ते यस्य । भवो वीरभद्रः छुछुञ्चे उत्पाटितवान् ॥१९॥ उज्जहारोद्धतवान् । यः सदस्थः सभायां स्थितः सन् शपंतं शिवनिंदां कुर्वतं दक्षमचणाऽक्षिसंकोचेनासचन्त्रेरितवान् ॥२०॥ कलिंगदेशराजस्यानिरुद्धोद्वाहे बलभद्रो यथा चृते दंतान्पातितवान् । गरिमणि गुरुतरे निंद्यमाने दतो दंतान्दर्शयन्यो जहास । पूष्णोरिति पाठे द्विवचनमेंद्रापौष्णश्ररुर्भवतीत्यत्रान्य-सद आग्नीध्रशालां च तिद्वहारं महानसम् ॥ १४ ॥ रुरुजुर्यज्ञपात्राणि तथैके अनीननाशयन् ॥ कुंडेष्वमूत्रयन्के चिद्विभिद्वेंदिमेखलाः ॥ १५ ॥ अवाधंत मुनीनन्य एके पत्नीरतर्जयन् ॥ अपरे जगृहुर्देवान्त्रत्यासन्नान्पलायितान् ॥ १६ ॥ भृगुं वबंध मणिमान्वीरभद्रः प्रजापितम् ॥ चंडीशः पूपणं देवं भगं नंदीश्वरो अग्रहीत् ॥ १७ ॥ सर्व एवर्त्विजो दृष्टा सदस्याः सदिवौकसः ॥ तैरर्द्यमानाः सुभृशं ग्राविभर्नेकथा अद्रवन् ॥ १८ ॥ जुहृतः सुवहस्तस्य श्मश्रृणि भगवान्भवः ॥ भृगोर्छुछुंचे सदिस यो ऽहसत् श्मश्रु दर्शयन् ॥ १९ ॥ भगस्य नेत्रे भगवान्पातितस्य रुपा भुवि ॥ उज्जहार सदस्थोऽच्णा यः शपंतमसूसुचत् ॥ २०॥ पूष्णश्चापातयद्दंतान्कालिंगस्य यथा बलः ॥ शप्यमाने गरिमणि योऽहसद्दर्शयन्दतः ॥ २१ ॥ आक-म्योरिस दक्षस्य शितधारेण हेतिना ॥ बिंदन्नपि तदुद्धर्तुं नाशकोत्त्रयंवकस्तदा ॥ २२ ॥ शस्त्रेरस्नान्वितरेवमनिर्भिन्नत्वचं हरः ॥ विस्मयं परमापन्नो दध्यो पश्चपतिश्चिरम् ॥ २३ ॥ दृष्टा संज्ञपनं योगं पशूनां स पतिर्मखे ॥ यजमानपशोः कस्य कायात्तेनाहरिञ्जरः ॥ २४ ॥ साधुवादस्तदा तेषां कर्म तत्तस्य शंसताम् ॥ भूतप्रेतिपिशाचानामन्येषां तद्विपर्ययः ॥ २५ ॥ जुहावैतिच्छरस्तिसमन्दक्षिणाग्नावमर्षितः ॥ तद्देवयजनं दग्ध्वा प्रातिष्ठ-दुगुह्यकालयम् ॥ २६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कंधे दत्तयज्ञविध्वंसो नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ अथ देवगणाः सर्वे रुद्रानीकैः पराजिताः ॥ शूलपट्टिशनिस्त्रिंशगदापरिधमुद्गरैः ॥ १ ॥ संबिन्नभिन्नसर्वाङ्गाः सर्त्विक्सम्या भयाकुलाः ॥ स्वयंभुवे नमस्कृत्य सहितस्यापि पूष्णो दंतपातप्राप्त्यर्थं स्चितवान् । तथाहि । पूपा प्रपिष्टभागोऽदंतको हि तं देवा अन्नविन्निति विहितस्य पेपणस्य द्विदैवत्याभावात्तत्र तस्य दंताः संतीति वक्तव्यं स्यात् । न चैतत्सं-गच्छत इत्याशंक्य तत्रापि तस्य दंतपातोऽवस्थाभेदे प्रशृत्तेन द्विवचनेन प्राप्यते । अतएव पूष्णोऽनुग्रहं द्वेधा वच्यति । पूपा तु यजमानस्य दद्भिर्जक्षतु पिष्टभुगिति । केवलक्ष्येत्प्रपिष्टभुग्मविष्यति अन्य-सहितक्चेद्यजमानस्य दद्धिर्मचयिष्यतीत्यर्थः ॥२१॥ छिंदन्नपीत्यत्र शिर इत्युपरि व्यक्तीभविष्यति । व्यम्बको वीरभद्रः ॥२२॥ अस्त्रान्वितमैत्रसहितैः अनिभिन्ना त्वग्यस्य तथाभतं दृष्ट्रति शेषः ॥ २३ ॥ स पशूनां पतिर्मखे संज्ञपनं योगं कंठनिष्पीडनादिरूपं मारणोपायं दृष्ट्वा तेनोपायेनाहरत् ॥ २४ ॥ अन्येपां त्राह्मणादीनां तद्विपर्ययोऽसाधुवादः अभृदिति शेपः ॥ २५ ॥ गुह्मकालयं कैलासम् ॥ २६ ॥ इति चतुर्थे टीकायां पंचमोऽध्यायः ॥५॥ पष्टे तु देवसंघेन सह गत्वा भवं विधिः॥ सांत्वयामास दक्षादिजीविताद्यर्थमादरात्॥ १ ॥ अथ देवगणाः स्वयंभ्रवे न्यवेदयित्रिति

भा०च० 🖟

द्वितीयेनान्वयः ॥१॥ शूलादिभिः संछिन्नानि बृटितानि भिन्नानि विदीर्णान्यंगानि येपाम् । सह ऋत्विभिः सम्येश्च वर्तमानाः ॥२॥ कस्य दक्षस्य यज्ञे ब्रह्मा विष्णुश्च नेयतुर्न जग्मतुः यत्रारुद्रको यज्ञस्तत्र नारायणविरिचाविप नागतौ ॥३॥ विश्वर्ष्वह्या तेजीयस्यितिजस्विनि पुरुपे कृतागिस सत्यिप स्वयं तत्र कृतागासां बुभूपतामपराधं कर्तुमिच्छतां सा तथा बुभूपा तेपां चेमाय न
भूयात् । प्रायेणेति लोकोक्तिः न भवेदेवेत्यर्थः ॥४॥ अथापि प्रसादयध्वं क्षमापयत । ये भवंतो विद्यि यज्ञस्य भागभाजं परादुर्द्रादेव खंडितवंतः । प्रगृहीतांविषद्मं पादौ प्रगृह्यत्यर्थः ॥५॥
अध्वरस्य जीवितं पुनःसंधानं प्रार्थयमानाः संतः यस्मिन्कुपिते सित सपालो लोको न भवेन्नश्येदित्यर्थः ॥ ६ ॥ वयं तु तत्र गतुं विभीमस्त्वमेव कंचिदुपायं विधतस्वेति चेदत आह । नेति ।
यज्ञस्तदानीतन इंद्रः यस्य तन्त्वं वलवीर्ययोः प्रमाणमियत्तां च न विदुः । वीर्यं पराक्रमः । पापमिति पाठेऽपराधम् ॥ ७ ॥ ८ ॥ कैलासं वर्णयति। जन्मौपधीत्यादि चतुर्द्शिमः । नरेतरैदे वैर्जुष्टम्

कात्स्येंनैतन्न्यवेदयन् ॥ २ ॥ उपलभ्य पुरैवेतद्भगवानव्जसंभवः ॥ नारायणश्च विश्वात्मा न कस्याध्वरमीयतुः ॥ ३ ॥ तदाकण्यं विभुः प्राह तेजी-यिस कृतागिस ॥ चेमाय तत्र सा भ्यान्न प्रायेण बुभुवताम् ॥४॥ अथापि यूयं कृतिकिल्विषा भवं ये विहिषो भागभाजं परादुः ॥ प्रसादयध्यं परिग्रिक्ष प्रमाप्यध्यं हित विद्धं दुरुक्तैः ॥ ६ ॥ नाहं न यज्ञो न च यूयमन्ये ये देहभाजो मुनयश्च तत्त्वम् ॥ विदुः प्रमाणं वल्वीर्ययोवां यस्यात्मतंत्रस्य क उपायं विधित्सेत् ॥ ७ ॥ स इत्थमादिश्य सुरानजस्तैः समन्वितः पितृभिः सप्रजेशेः ॥ ययौ स्विधिष्ण्यान्निल्यं पुरिद्धपः केलासमद्भित्रवरं प्रयं प्रभोः ॥ ८ ॥ जन्मौषितपोमंत्रयोगसिद्धैनं रेतरैः ॥ जुष्टं किन्नरगंधवैरप्सरोभिर्वृतं सदा ॥ ९ ॥ नानामणिमयेः शृंगेर्नानाधातुविचित्रितैः ॥ नानाद्रुमलताग्रुल्येन्तिनायग्रगणावृतैः ॥ १० ॥ नानाऽमलप्रसवणेर्नानाकंदरसानुभिः ॥ रमणं विहरंतीनां रमणेः सिद्धयोपिताम् ॥ ११ ॥ मयूरकेकाभिरुतं मदाधालिविमूर्व्वितम् ॥ आवितै रक्तकंठानां कृजितैश्च पतित्रिणाम् ॥ १२ ॥ आह्यतिमवोद्धस्तैद्धिजान्कामदुर्वेदुपैः ॥ व्रजंतिमव मातंगिर्णतिमव निर्झ रैः ॥ १३ ॥ मंदारैः पारिजातैश्च सरलैश्चोपशोभितम् ॥ तमालैः शालतालैश्च कोविदारासनार्जनैः ॥१४॥ चूतैः कदम्वेनीपश्च नागपुन्नागचंपकैः ॥ पाटलाशोक्वकुलैः कुन्दैः कुरवकैरिप ॥१५॥ स्वर्णार्णशतपत्रेश्च वररणुकजातिभिः ॥ कुन्जकैमीन्नकाभिश्च माधवीभिश्च मण्डिन

॥ ९ ॥ शृंगै रमणं रितप्रदमित्युत्तरेणान्वयः । कथंभूतैः । नानाधातुभिविचित्रितैः । नाना द्वमलता गुन्माथ येषु ॥१०॥ नाना अमलानि प्रस्ववणानि येषु । नाना कंद्राः सानवश्च येषु । रमणैः सह क्रीडंतीनाम् ॥ ११ ॥ मयूराणां केकाभिः स्वनैर्नादितम् । मदांधेरिलिभिविमूर्छितम् । मूर्छना रागगितिविशेषस्तद्वधाप्तं कृतम् । रक्तकंठानां कोकिलानां प्लावितैः प्लतत्वं नीतैः स्वरैः । अन्येषां च पतित्रणां कूजितैः ॥ १२ ॥ उद्धस्तैरुत्रतशाखेर्दुं मैद्धिजान्पक्षिण आह्वयंतिम् । लोके हि हस्तम्रित्क्षप्योच्चैः स्वरेणाह्वानमर्थिनां क्ववित । अद्रिश्चोत्विप्तहस्ताकारैद्धुं मैस्तत्रत्यपक्षिस्वनैश्च तथा लच्चत्त । इत्यर्थः । व्रज्ञिक्किमिव निर्मर्थ्विनभिर्मुणंतं भाषमाणिमव ॥ १३ ॥ १४ ॥ चृताम्रयोनीपकदंवयोरवांतरजातिभेदः । वेणकीचकयोश्च नीरंश्रसरंश्रत्वेन भेदः ॥ १५ ॥ स्वर्णाणैः स्वणवणैः

श्रीघरी

27.0 E

शतपत्रैगेंडितम् । रेणुकजातिभिरित्यत्र रेणुका एला । जातिर्मालती ॥ १६ ॥ १७ ॥ द्वमजातिभिरित्यत्र जातिरवांतरभेदसामान्यम् ॥१८॥ कुमुदादिसमृद्धिभिर्हेतुभिर्मिलनीषु सरःसु कलं मधुरं यथा भवत्येवं कृजंति यानि पिक्षिष्टंदानि तैरूपशोभितम् ॥१९॥ मृगादिभिर्निर्जुष्टं निषेवितम् । पूर्वं मृगगणाः शृंगविशेषणत्वेनोक्ता इदानीं स्वातंत्र्येणेत्यपौनरुक्त्यम् ॥२०॥ नामिभिः कस्तूरी-मृगैः कदलीपंडैः संरुद्धान्यावतानि निलनीनां पुलिनानि तैः श्रीः शोभा यस्मिन् ॥२१॥ नंदया गंगया पर्यस्तं परिवेष्टितम् । सत्या भवान्याः स्नानेन पुण्यतरमित्सुगंधमुदकं यस्याम् ॥२२॥ तत्र गिरौ वनं च ददशः । यत्र वने तन्नाम सौगंधिकं पंकर्जं भवति । जातावेकवचनम् ॥२३॥ पुरीं वर्णयति । नंदा चेति चतुभिः। सरितौ पुरः पुराद्धाद्यतो भवतः। तीर्थपादस्य हरेः पादांभोज-रजसा ॥ २४ ॥ ययोविंगाद्य प्रविक्य कीर्डति ॥२५॥ ययोरंशो विगततुपोऽपि गजाः पिवंति । तत्र हेतुः । तासां सुरस्तीणां स्नानेन विश्रष्टं गलितं यन्नवं कुंकुमं तेन पिजरं पीतवर्णम् । गजीः

तम् ॥ १६ ॥ पनसोदुंवराश्वत्यस्वनयप्रोधिहंग्रिः ॥ भूजैरीपिधिः पूगै राजपूगैश्च जंबुिमः ॥ १७ ॥ खर्ज्राम्रातकाम्राद्यैः प्रियालमधुकेंग्रुदैः ॥ दृमजातिभिरन्येश्च राजितं वेणुकीचकैः ॥ १८ ॥ कुमुदोत्पलकहारशतपत्रवनिधिः ॥ निल्नीषु कलं क्जत्खगद्यन्दोपशोभितम् ॥ १९ ॥ मगैः शाखामृगैः कोडेर्मुगेंद्रैर्ऋक्षशल्पकैः ॥ गवयैः शरभैर्व्याद्यै रुरुभिर्मिदिभिः ॥ २० ॥ कर्णात्रैकपदाश्वास्यिनिर्जुष्टं वृक्तनाभिभिः ॥ कदलीपंडसंरुद्धनिलिनिषुपिलिनिश्चयम् ॥ २१ ॥ पर्यस्तं नंदया सत्याः स्नानपुण्यतरोदया ॥ विलोनय भूतेशगिरिं विबुधा विस्मयं ययुः ॥ २२ ॥ ददशुस्तत्र ते रम्यामलकां नाम वे पुरीम् ॥ वनं सौगंधिकं चापि यत्र तन्नामपंकजम् ॥ २३ ॥ नंदा चालकनंदा च सिरतौ वाह्यतः पुरः ॥ तीर्थपादपदांभोजर्जसाऽतीव पावने ॥ २४ ॥ ययोः सुरिक्षयः क्षत्ररक्ष स्विधिण्यतः ॥ क्रीडंति पुंसः सिंचत्यो विगाह्य रितकिर्शिताः ॥ २५ ॥ ययोस्तत्सनानविष्ठपनवकुंकुमिपंजरम् ॥ वितृपोऽपि पिवंत्यंभः पाययंतो गजा गजीः ॥ २६ ॥ तारहेममहारत्नविमानशतसंकुलाम् ॥ ज्षष्टां पुण्यजनस्त्रीभिर्यथा खं सत्तिद्धनम् ॥ २७ ॥ हित्वा यचेश्वरपुरीं वनं सौगंधिकं च तत् ॥ दुमैः कामदुघर्द्वं चित्रमाल्यफलब्जदैः ॥ २८ ॥ रक्तकंठखगानीकस्वर्मिंडतपट्पदम् ॥ कलहंसकुलपेष्ठं खरदंडजलाशयम् ॥ २९ ॥ वनकुंजरसंघृष्टहिर्चदनवायुना ॥ अधिपुण्यजनस्त्रीणां मुहुरुन्मथयन्मनः ॥ ३० ॥ विद्यकृतसोपाना वाप्य उत्पल्पालिनीः ॥ प्राप्तं किंपुरुपैर्दृष्ट्वा त आराद्दद्दशुर्वटम् ॥ ३१ ॥ स योजनशतोत्सेधः पादोनविटपायतः ॥ पर्यकृततान-

करिणीः ॥ २६ ॥ तारं रूप्यम् । तारादिमयविमानानां शतैः संकुलाम् । तिडिद्धिः स्त्रीणां धनैविमानानां खेन पुर्याः साद्यम् ॥ २७ ॥ यन्नेश्वरपुरीं हित्वाऽतिक्रम्य तद्वनं च दृष्ट्वा ते देवा आराद्र्राद्वटं दृद्दशुरिति चतुर्थेनान्वयः । कथंभृतं वनम् । चित्राणि मान्यानि फलानि छदाश्च पत्राणि येपु तैद्वु महिद्यं सुखकरम् ॥ २८ ॥ रक्तकंठखगानामनीकस्य स्वरैमण्डिताः पट्पद्स्वरा यस्मिन् । कल्हंसानां कुलस्य प्रेष्टम् । खरदंडानि पद्मानि तैर्युक्ता जलाशया यस्मिन् ॥२९॥ वनकुंजरैः संघृष्टा ये दृश्चिद्वद्वमास्तत्संबंधिना वायुना पुण्यजनस्त्रीणां मनः अधि अधिकसन्मथयन् ॥ ३० ॥ यत्र चोत्पलमालिन्यो वाप्यस्तित्कपुरुषैः प्राप्तं वनं दृष्ट्वा । पाठांतरे किंपुरुषै प्राप्ता वापीश्च दृष्ट्वेत्यर्थः ॥३१॥ योजनशतस्त्रस्त्रेधं उच्छायो यस्य पादोनैः सर्वतः पंचसप्तित्यो-

जनप्रमाणैविंटपैः शाखाभिरायतो विस्तृतः पर्यक् सर्वतः कृता अचला छाया येन । निर्गतं नीडं यस्मात् ॥ ३२ ॥ म्रुष्ठशूणां शरणे आश्रये त्यक्तामपीऽन्तकस्तत्तन्यम् ॥ ३३ ॥ तं विशिनष्टि । सनंदनाद्यैरिति पंचिमः । सख्या क्वरेणोपास्यमानम् ॥३४॥ विद्या उपासना तपश्चित्तैकार्यं योगः समाधिस्तेषां पंथानं प्रवर्तनद्वारा लोकस्य मंगलं हितं तपोवात्सल्यात्स्नेहादाचरंतम् ॥३५॥ संच्याश्रहचा रक्तवर्णेनांगेन भस्मादिलिंगं चंद्रलेखां च विश्रतम् ॥३६॥ व्रतिनामासनं वृसी तस्यां त्रक्ष प्रवोचंतम् ॥ ३७ ॥ सव्यं पादपद्मं दक्षिणे ऊरी कृत्वा विन्यस्य जानुनि च सव्ये बाहुं कृत्वा दक्षिणवाहुप्रकोष्ठे मणिवंधस्थाने अक्षमालां च कृत्वा दक्षिणहस्तकृतया तर्कग्रुद्रयोपलक्षितमासीनमित्यर्थः । तदुक्तं योगशास्त्रे । एकपादमथैकस्मिनवन्यसेद्रुसंस्थितम् ॥ इतरस्मिस्तथा वाहुं वीरासनिमदं स्मृतम् ॥ तर्कमुद्रा चोक्ता । तर्जन्यंगुष्ठयोरग्रे मिथः संयोज्य चांगुलीः ॥ प्रसार्य वंधनं प्राहुस्तर्कमुद्रेति मांत्रिका इति ॥ ३८॥ ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मानंदस्तत्र समाधिरैकाप्रयं तमा-लच्छायो निर्नीडस्तापवर्जितः ॥ ३२ ॥ तस्निममहायोगमये मुमुच्चशरणे सुराः ॥ ददृशुः शिवमासीनं त्यक्तामर्पमिवांतकम् ॥ ३३ ॥ सनंदनाद्यै-र्महासिद्धैः शांतैः संशांतविग्रहम् ॥ उपास्यमानं सख्या च अत्री गुह्यकरक्षसाम् ॥ ३४ ॥ विद्यातपोयोगपथमास्थितं तमधीश्वरम् ॥ चरंतं विश्वस-हृदं वात्सल्यान्नोकमंगलम् ॥ ३५ ॥ लिंगं च तापसाभीष्टं भस्मदंडजटाजिनम् ॥ अंगेन संध्याभ्ररुचा चंद्रलेखां च विभ्रतम् ॥ ३६ ॥ उपविष्टं दर्भमय्यां वृस्यां ब्रह्म सनातनम् ॥ नारदाय प्रवोचंतं पृच्छते शृष्वतां सताम् ॥ ३७ ॥ कृत्वोरो दक्षिणे सन्यं पादपद्मं च जानुनि ॥ बाहुं प्रकोष्ठे-ऽक्षमालामासीनं तर्कमुद्रया ॥ ३८ ॥ तं ब्रह्मनिर्वाणसमाधिमाश्रितं व्युपाश्रितं गिरिशं योगकश्वाम् ॥ सलोकपाला मुनयो मनूनामाद्यं मनुं प्रांज-लयः प्रणेमुः ॥ ३९ ॥ स तूपलभ्यागतमात्मयोनिं सुरासुरेशैरभिवंदितांघिः ॥ उत्थाय चक्रे शिरसाऽभिवंदनमर्हत्तमः कस्य यथैव विष्णुः ॥ ४० ॥ तथाऽपरे सिद्धगणा महर्षिभियें वै समंतादनु नीललोहितम् ॥ नमस्कृतः पाह शशाकशेखरं कृतप्रणामं प्रहसन्निवात्मभूः ॥४१॥ ब्रह्मोवाच ॥ जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयोः ॥ शक्तेः शिवस्य च परं यत्तद्बह्य निरंतरम् ॥ ४२ ॥ त्वमेव भगवन्नैतच्छिवशक्त्योः सरूपयोः ॥ विश्वं सुजिस पास्यित्स कीडन्नूर्णपटो यथा ॥ ४३ ॥ त्वमेव धर्मार्थदुघाभिपत्तये दत्तेण सुत्रेण ससर्जिथाध्वरम् ॥ त्वयैव लोकेऽवसिताश्च सेतवो यान्त्रा-ह्मणाः श्रद्दधते भृतव्रताः ॥ ४४ ॥ त्वं कर्मणां मंगल मंगलानां कर्तुः स्म लोके तनुषे स्वः परं वा ॥ अमंगलानां च तमिस्रमुल्वणं विपर्ययः केन श्रितम् । योगकक्षां योगपट्टं च वामजानुदृढीकरणार्थं विशेषेणोपाश्रितवंतम् । मननशीला मनवस्तेपामाद्यं मुख्यम् ॥ ३९ ॥ अर्हत्तमो विष्णुर्वाममूर्तिर्यथा कस्य कश्यपस्य ॥ ४० ॥ महर्पिभः सहिता ये नीललोहितमनुवर्तन्ते तेऽपि तस्मै वंदनं चकुः। एवं सर्वैर्नमस्कृतः प्राह । कृतः प्रणामो देवैर्यस्मै तस्।। ४१।। यद्यपि त्वं नीचवन्मां नमस्करोपि। तथापि तवैश्वर्यमहं वेबीत्याह । जान इति। त्वां विश्वस्येशं जाने। तत्र हेतुः। जगतो योनिर्या शक्तिः प्रकृतियीजं च शिवः पुरुपस्तयोः कारणम्। तथापि निरंतरं निर्भेदं यद्त्रह्म निर्विकारं तदेव त्वमिति जाने ॥ ४२ ॥ ननु विरुद्ध-मेतत्तत्राह । त्वमेव सरूपयोरविभक्तयोः शिवशक्तयोः क्रीडन्विश्वसृष्टचादि करोपि । ऊर्णनाभिरिव । स्वरूपयोरिति पाठे स्वांशयोः । अतो न विरोधः ॥४३॥ धर्ममर्थं च दोग्धि या त्रयी तस्या अभिपत्तये रक्षणायाध्वरं सृष्टवानिस । यदा । हे धर्मार्थदुघ ! धर्माद्यभिपत्तये तत्प्राप्तये दत्तेण सूत्रेण निमित्तेन सेतवो वर्णाश्र मर्यादाश्र अवसिता निवदा निर्णाता इति वा । श्रद्धते श्रद्धयाऽनुतिष्ठंति

स्त्रीत्त्र क्षेत्र क्ष

॥ ४४ ॥ सर्वकर्मफलदावाऽिप त्वमेवेत्याह । हे मङ्गल ! मङ्गलानां शुभानां कर्मणां कर्तुः स्वः स्वगं परं मोक्षं वा तनुपे । अमङ्गलानामशुभानां कर्मणां कर्तुश्र तिमसं नरकं तनुपे । तत्र केन हेतुना तदेव तिसम्त्रिव कस्यचिद्विपर्ययो भवति ॥ ४५ ॥ त्वत्कोपोऽत्र हेतुरित्यसंभावितिमिति कैम्रुत्यन्यायेनाह । न व सतां सतः रोपोऽभिभवेत् । तव त्वां द्वितीयार्थे पच्छौ । पशुमझं यथाऽभिभवित तद्वत् ॥४६॥ अतो ये पृथिधयो भेददशोऽतः कर्मण्येव दृष्टिर्येपाम् । दुष्ट आशयो येपां परेपामुदयेन संपदा अपिता हृदि रुग्येपां अरुतुन्दा मर्मभेत्तारः दैवेनैव वधो येपां तान्भविद्यो निरुपमः साधुर्मावधीन्न हन्यात् ॥४०॥ प्रत्युत्त साधूनां वृत्तमालोक्यानुग्रहमेव कर्तुमईसीत्याह द्वाभ्याम् । यस्मिनदेशे यदा काले स्पृष्टियो मोहितिचित्ताः पृथग्दशो भवंति तत्रापराधे साधवो द्वानुकंपयाऽनंतरमेव परदुःखासहिष्णुतया चित्तप्रकंपेन कृषां कुर्वति नतु क्रमं पराक्रमम् । कृतः । दैववलात्कृतेऽथे ममेव दैवमेवंभूतं कोऽत्रापराधस्तेपामिति मत्वातद्वननं न कुर्वत इत्यर्थः ॥४८॥ तदेव कस्यचित् ॥ ४५ ॥ न व सतां त्वचरणार्पितात्मानं भूतेषु सर्वेष्वभिपश्यतां तव ॥ भूतानि चात्मन्यपृथगिदहक्षतां प्रायेण रोषोऽभिभवेद्यथा

तदेव कस्यचित् ॥ ४५ ॥ न वै सतां त्वचरणार्पितात्मानं भूतेषु सर्वेष्वभिषश्यतां तव ॥ भूतानि चात्मन्यपृथग्दिदक्षतां प्रायेण रोषोऽभिभवेद्यथा पशुम् ॥ ४६ ॥ पृथग्धियः कर्मदृशो दुराशयाः परोदयेनार्पितहृङ्जो अनिशम् ॥ परान्दुरुक्तैर्वितुदंत्यरुंतुदास्तानमावधीदैववधानभवद्विधः ॥ ४७ ॥ यस्मिन्यदा पुष्करनाभमायया दुरंतया स्पृष्टिधियः पृथग्हशः। कुर्वति तत्र ह्यनुकंपया कृपां न साधवो दैववलात्कृते क्रमम्।। ४८।। भवांस्तु पुंसः परमस्य मायया दुरंतया ऽस्पृष्टमितः समरतदक् ॥ तया हतात्मस्वनुकर्मचेतः स्वनुत्रहं कर्तुमिहाईसि प्रभो ॥ ४९ ॥ कुर्वध्वरस्योद्धरणं हतस्य भोस्त्वयाऽसमाप्तस्य मनो प्रजापते ॥ न यत्र भागं तव भागिनो ददुः क्रयज्विनो येन मखो निनीयते ॥५०॥ जीवताद्यजमानोऽयं प्रपद्येताक्षिणी भगः ॥ भृगोः रमशृणि रोहंतु पूष्णो दंताश्च पूर्ववत ॥५१॥ देवानां भग्नगात्राणामृत्विजां चायुधाश्मभिः ॥ भवतोऽनु गृहीतानामाशु मन्योऽस्त्व-नातुरम् ॥५२॥ एप ते रुद्रभागो अन्तु यदुच्छिष्टो अध्वरस्य वै ॥ यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पतामद्य यज्ञहन् ॥ ५३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे रुद्रसांत्वनं नाम पष्टो अध्यायः ॥ ६ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ इत्यजेनानुनीतेन भवेन परितुष्यता ॥ अभ्यधायि महाबाहो प्रहस्य श्रूयतामिति ॥ १॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ नाघं प्रजेश बालानां वर्णये नानुचितये ॥ देवमायासिभूतानां दंडस्तत्र धतो मया ॥ २ ॥ प्रजापतेर्दग्धशीष्णीं भवत्वजमुखं शिरः ॥ मित्रस्य चत्नुपेचेत भागं स्वं वर्हिपो भगः ॥ ३॥ पूपा तु यजमानस्य दद्धिर्जक्षतु पिष्टभुक् ॥ देवाः प्रकृतसर्वांङ्गा ये म उच्छे-भवांस्त्वस्षृष्टमतिरतएव समस्तदक् सर्वज्ञः तया मायया इत आत्मा येपां तेष्वतएव कर्मानुगतचित्तेष्विहापराधेऽनुग्रहं कर्तुमहिति ॥ ४९ ॥ एवं सामान्येनोक्त्वा प्रस्तुतमाह । कुर्विति त्रिभिः । त्वया हतस्यातएवागमाप्तस्य प्रजापतेरध्वरस्य । हे मनो ! यत्राध्वरे कुयाज्ञिका भागिनोऽपि तव भागं न ददुः । भागाईत्वमाह । येन त्वया मखो निनीयते फलं प्राप्यते ॥५०॥५१॥ हे मन्यो। अनातुरमारोग्यमस्तु ॥५२॥ भागश्च तवास्त्वित्याह । एप इति । हे रुद्र! याचिद्त्यर्थे यदित्यच्ययम् । यज्ञकृते याचानुच्छिष्टोऽविश्छोऽर्थस्तावानेव तव भागोऽस्तु । हे रुद्र! ते भागेनाद्य यज्ञः कल्पतां संपद्यताम् ॥५३॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थे टीकायां पष्टोऽध्यायः ॥६॥ सप्तमे विष्णुरुद्भृतः स्तुता दक्षभवादिभिः॥ यज्ञं प्रवर्त्तयामास द्वेणेति निरूप्यते ॥ १ ॥ अजेन योऽनुनीतः प्रार्थितो भवस्तेनाभिहितम् । हेमहावाहो विदुर ॥१॥ अघमपराधम् ॥२॥ स्वापराधमपहृत्यानुगृह्णाति । दग्धं शीपं यस्य तस्य प्रजापतेरजस्य मुखं यस्मिस्तत्तथाभृतं शिरोऽस्तु ।

भी रहता ।।१०॥ बहिंपः संबंधिनं भागम् । मित्रनाम्नो देवस्य ॥३॥ प्रकर्षेण कृतानि लग्नान्यङ्गानि येपां ते भवंतु । उच्छेपणं यज्ञावशिष्टम् ॥४॥ येपां त्यङ्गानि नष्टानि ते त्विश्वनोर्बाहुम्यां कृतवाहवः पूरणो हस्ताम्यां कृतहस्ताश्च भवंतु । अध्वर्यवः अन्ये च ऋत्विजः वस्तस्य वमश्रूणि यस्य ॥५॥ मीह्रष्टमः शिवस्तेनोक्तम्।परितुष्टैश्चित्तेः ॥६॥ मीह्र्वासं शिवंत्वयागत्य सर्वे कार्यमित्यामन्त्र्य संप्रार्थ्य हस्ताम्यां कृतहस्ताश्च भवंतु । अध्वर्यवः अन्ये च ऋत्विजः वस्तस्य वमश्रूणि यस्य ॥५॥ मीह्रष्टमः ॥६॥ पूर्वे वृष्धवज्ञहेषेण कलिलः कल्लपीकृत आत्मा यस्य सः । तदा श्वासीरा देवाः सह मीहुपा वेधसा च वर्तमानाः समीह्रवहेषसः ॥७॥ कात्स्न्येन वक्त्रहस्तवाह्वादिसाधारण्यं विधाय ॥८॥९॥ पूर्वे वृष्धतोऽस्मि।युक्तमेवैतदित्याह । ब्रह्मवंधुपु च ब्राह्मणा-श्वरत्वाति हद इवामलोऽभवत् ॥१०॥११॥१२॥ यद्पि यद्यपि यत्वि प्रलब्धः पराभूतो मया भवांस्तथापि त्वया दण्डो मृतः शिक्षा कृता न तूपेक्षितोऽस्मि।युक्तमेवैतदित्याह । ब्रह्मवंधुपु च ब्राह्मणा-श्वरत्वाति । प्राप्ति सेवेश स्वाच ।। तदा सर्वाणि

पणं ददुः ॥ ४ । वाहुभ्यामिश्वनोः पूष्णो हस्ताभ्यां कृतवाहवः ॥ भवन्त्वध्ययंत्रश्चान्ये वस्तरमश्रुर्मृगुर्भवेत् ॥ ५ ॥ मैत्रेय उवात्र ॥ तदा सर्वाणि भूतानि श्रुत्वा मीह्ष्यमोदितम् ॥ परितुष्टात्मिभस्तात साधु साध्वित्यथात्रुवन् ॥ ६ ॥ ततो मीह्वांसमामंत्र्य ग्रानासीराः सहिषिः ॥ भृयस्तहेवयजनं समीह्वद्धेष्रसो ययुः ॥ ७ ॥ विधाय कात्स्न्येन च तद्यदाह भगवानभवः ॥ संदधुः कस्य कायेन सवनीयपणोः शिरः ॥ ८ ॥ संधीयमाने शिरिस दक्षो रुद्राभिवीच्तः ॥ सद्यः छुत इवोत्तस्थो दहशे चाग्रतो मृडम् ॥ ९ ॥ तदा वृषध्वजहेषकिलात्मा प्रजापितः ॥ शिवावलोकादभवन्वरद्प्रद इवामलः ॥ १० ॥ भवस्तवाय कृतधीर्नाश्चनोदनुरागतः ॥ औत्कंत्र्याद्वाष्पकलया संपरेतां स्वतां स्वरन् ॥ ११ ॥ कृन्वात्संस्तभ्य च मनः प्रमिवह्निलतः सुधीः ॥ शशांस निन्यंतोकेन भावेनेशं प्रजापितः ॥ १२ ॥ दच्च उवात्र ॥ भृयाननुग्रह अहो भवता कृतो मे दंडस्त्वया मिय भृतो यदिप प्रलब्धः ॥ न त्रह्मवंशुषु च वां भगवज्ञवज्ञा तुभ्यं हरेश्च कृत एव धृतत्रतेषु ॥ १३ ॥ विद्यातपोत्रत्वधरान्सुखतः स्म विपान् त्रह्मात्मतत्त्वमितं विशिखेरगणस्य तन्माम् ॥ अर्वाभ्यतंत्तमर्हन्य निद्याऽपादृहष्टचाऽऽर्द्रया स भगवानस्वकृतेन तुष्येत् ॥ १५ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ क्रमाप्येवं स मीह्वांसं त्रह्मणा चानुमंत्रितः ॥ कर्म संतानयामास सोपाध्यायित्वगिनिः॥ १६ ॥ वैष्या विश्रद्धया दथ्यो तथा पादुरभृद्धिः ॥ १८ ॥ तदा स्वप्रभया तेषां वपन्वोरसंसर्गग्रह्दरे ॥ १७ ॥ अध्वर्यणाऽऽत्तहिवा यज्ञमानो विशापते ॥ धिया विश्रद्धया दथ्यो तथा पादुरभृद्धिः ॥ १८ ॥ तदा स्वप्रभया तेषां वपन्वोरसंसर्गग्रह्दये ॥ १७ ॥ अध्वर्यणाऽऽतहिवा यज्ञमानो विशापते ॥ धिया विश्रद्धया दथ्यो तथा पादुरभृद्धिः ॥ १८ ॥ तदा स्वप्रभया तेषां वपन्वोरसंसर्गग्रह्दिय ।। १८ ॥ अध्वर्यणाऽऽतहिवा यज्ञमानो विशापते ॥ धिया विश्रद्धया दथ्यो तथा पादुरभृद्धिः ॥ १८ ॥ तदा स्वप्रभया तेषां वपन्वोरसंसर्गग्रह्वये ॥ १८ ॥ वद्या पादुरभृद्धिः ॥ १८ ॥ तदा स्वप्रभया तेषां वपन्वोरसंसर्गग्रह्यो तथा पादुरभृद्धिः ॥ १८ ॥ तदा स्वप्रभया तेषां वपन्वोरसंसर्या तथा पादुरभृद्धिः ॥ १८ ॥ तदा स्वप्रभया तेषां वपन्वोरसंसर्या तथा पादुरभृद्धि ।।

भासेष्विष तुभ्यं तव हरेडचेति वां युवयो।वज्ञोपेक्षा नास्ति ॥ १३ ॥ तत्र हेतुमाह विद्येति । ब्रह्मा भूत्वा त्वमस्रागस्राक्षीः । किमर्थम् । आत्मतत्त्वमिवतुं यद्वा ब्रह्म वेदमात्मतत्त्वं चावितुं संप्र-दायप्रवर्तनेन ज्ञापियतुमित्यर्थः । तत्त्तस्मात् हेपरम उत्कृष्ट ॥१४॥ अत्र च प्रत्युपकारो नास्तीत्याह । योऽसाविति । अविदिततत्त्वद्या अप्राप्ततत्त्वज्ञानेन तद्गणय्य विस्मृत्य अर्हत्तमनिद्या-दायप्रवर्तनेन ज्ञापियतुमित्यर्थः । तत्त्तस्मात् हेपरम उत्कृष्ट ॥१४॥ अत्र च प्रत्युपकारो नास्तीत्याह । योऽसाविति । अविदिततत्त्वद्या यसहितेऋित्वगादिभिः अनुवत्यामास ॥ १६ ॥ द्याप्रवर्तने मामपाद्रित्तित्वान । स्वकृतेनैव परानुग्रहेणैव तुष्येत् । न मया तत्प्रतिकर्तुं श्रव्यमित्यर्थः ॥१४॥ अनुमंत्रितोऽनुज्ञातः उपाध्यायसहितेऋित्वगादिभिः अनुवत्यामास ॥ १६ ॥ द्यापायादीनां संसर्गकृतदोपस्य शुद्धये निवृत्त्वर्थम् ॥१७॥ उपात्तहविपाऽध्वर्युणा सह विश्वद्या युद्ध्या दृष्यौ । हे विशापते विदुर ॥१८॥ स्वया प्रभया तेषां तेजो ग्रुप्णस्तिरस्कृतेन् उपा- श्रीधरी

अ० ७

नीतः समीवं प्रापितः । स्तोत्रे बृदद्रथंतरे वाजौ पक्षौ तद्रता । बृद्द्रथंतरे पक्षाविति श्रृतेः ॥१९॥ तमेवानुवर्णयिति । इयाम इति द्वाम्याम् । हिरण्यवद्रशना यस्येति वस्तं लच्यते । अर्कतुल्येन किरी-टेन जुष्टः नीलालका एव अमरास्तैमैंडितं कुण्डलथुक्तमास्यं यस्य कंट्यादिभिरायुर्धेभृत्यरक्षार्थं व्यग्रैहिंरण्मयैर्ध्वजैः पुष्पितः कर्णिकार इव शोभमानः । भुजानां हिरण्मयत्वं केयूरकंकणमुद्रिकाद्यलंकारैः ॥२०॥ वक्षस्यधिश्रिता वधूर्छदमीर्यस्य सः । उदारो हासोऽवलाकश्च तयोः कलया लेशेन पार्थे उभयतो अमती व्यजनचामरे एव राजहंसौ यस्मिन्सः । रज्यमानः शोभातिशयं नीयमानः ॥२१॥ ब्रह्मेंद्रत्रयक्षा नायका ग्रुख्या येषां ते ॥२२॥ इतरुचस्तिरस्कृतप्रभाः सन्नजिह्वा गद्गदवाचः ससाध्वसास्तन्मिहम्ना च्रुभितचित्ताः उपतस्थुस्तुष्हुचुः ॥२३॥ यस्य महिमानं प्रति तु अर्वागेव वृत्तिर्येषां तेऽपि यथामति गृणन्ति स्मास्तुवन् । कृतः प्रकृटोकृतोऽनुग्रहार्थं विग्रहो येन तम् । यदा । तेपामर्वाग्यत्तित्वे हेतुः । ते तु यस्य महि महिमा विभृतिमात्ररूपा इत्यर्थः ॥२४॥ तत्र तावद्शस्तुति-प्रकारमाह । दक्ष इति गृहीतमईणसादनोत्तमं येन तम् । उत्तमे पात्रे आसाद्याईणेषु समर्पितेषु प्रीत्या साईणपात्रं स्वयमेव येन गृहीतमित्यर्थः । यद्वा । कथं प्रपेदे गृहीतमईणसादनोत्तमं यथा द्योतयंत्या दिशो दश ॥ मुष्णंस्तेज उपानीतस्ता चर्येण स्तोत्रवाजिना ॥ १९ ॥ श्यामो हिरण्यरशनो र्किकरीटजुष्टी नीलालकम्रमरमंडितकुंडला-स्यः ॥ कंव्ववज्चकशरचापगदासिचर्मव्यग्रैहिरण्मयभुजैरिव कर्णिकारः ॥२०॥ वक्षस्यधिश्रितवधूर्वनमाल्युदारहासावलोककलया रमयंश्र विश्वम् ॥ पार्श्वभमद्भयजनचोमरराजहंसः श्वेतातपत्रशनिनोपरि रज्यमानः ॥ २१ ॥ तमुपागतमालस्य सर्वे सुरगणाद्यः ॥ प्रणेमुः सहसोत्थाय बर्धेंद्रज्यक्ष-नायकाः ॥२२॥ तत्तेजसा इतरुचः सन्नजिह्वाः ससाध्वसाः ॥ मृध्नी धृतांजिलपुटा उपतस्थुरधोत्तजम् ॥ २३ ॥ अध्यर्वाग्वृत्तयो यस्य महि त्वात्म-भुवादयः ॥ यथामति गृणंति स्म कृतानुग्रहविग्रहम् ॥२४॥ दचौ गृहीताईणसादनोत्तमं यज्ञेश्वरं विश्वसृजां परं गुरुव ॥ सुनन्दनंदाद्यनुगैर्वृतं मुदा गृणन्त्रपेदे प्रयतः कृतां जिल्हः ॥२५॥ दच्च उवाच ॥ शुद्धं स्वधामन्युपरताखिलबुद्धः वचस्थं विन्मात्रमेकमभयं प्रतिषिध्य मायाम् ॥ तिष्टंस्तयैव पुरुष-त्वमुपेत्य तस्यामास्ते भवानपरिशुद्ध इवात्मतंत्रः ॥ २६ ॥ ऋत्विज ऊचुः ॥ तत्त्वं न ते वयमनंजन रुद्रशापात्कर्मण्यवग्रहिषयो भगवन्विदामः ॥ धर्मोपळचणितदं त्रिवृदध्वराख्यं ज्ञातं यदर्थमधिदैवमदो व्यवस्थाः ॥ २७ ॥ सदस्या ऊचुः ॥ उत्पत्त्यध्वन्यशरण उरुक्कोशदुर्गेऽन्तकोग्रव्याळान्विष्टे भवति तद्गृहीत्वा प्रपेद इत्पर्थः । गृहीत्वेति पाठस्तु सुगमः । गृणन्स्तुवनप्रपेदे शरणं जगाम । दक्ष ऋत्विक् सदस्येशभृगुत्रक्षेद्रयोपितः ॥ ऋपयथ तथा सिद्धा यजमानी च लोकपाः ॥ योगि-ब्रह्माग्निदेवाथ स्तुवंति जगदीश्वरम् ॥ तथा गंधर्वविद्याध्रश्राह्मणाश्च पृथङ्मतैः ॥२५॥ ननु साक्षात्परमेश्वर एव रुद्रस्तस्य ब्रह्मपृत्रत्वेन जीवत्वमनुकारमात्रम्। हंत किमिति त्वया भेददृष्टचाऽसाव-वज्ञात इति मां भगवानाचेष्स्यतीत्याशंक्याप्रच्युतस्यरूपस्य जीवधर्मनाट्यं तदैव संगच्छते नान्यस्येत्याह । शुद्धिमिति । स्वधाम्नि स्वस्वरूपे तिष्ठन्मवान् शुद्धं चिन्मात्रं चैतन्यवनः । शुद्धत्वे हेतुः । उपरता नित्यनिष्ट्चाऽखिला बुद्धचत्रस्था यसमात्। अतः एकं भेद्शून्यं अतएवाभूयम्। द्वितायाद्वै भयं भवतीति श्रृतेः। जीवस्यापि वस्तुत एवंभूतत्वात्तद्वेलक्षण्यार्थमुक्तम्। मायां प्रतिपिष्या-मिभूय स्वतंत्र एव संस्तया मायया पुरुपत्वं मनुष्यनाट्यमुपेत्य तस्यां मायायां तिष्ठन्नपरिशुद्ध इव रागादिमानिवास्ते रामकृष्णाद्यवतारे तथा प्रतीयते भवानित्यर्थः। अन्ये त्वविद्योपाधयो माया-ऽभिभूताः संसरंति। अतस्त्वमेवेश्वरो न रुद्राद्य इति भावः। अतएवेनां दृष्टि भगवान्वारियण्यति । अहं ब्रह्मा च शर्वश्च जगतः कारणं परिमत्यादिना ॥२६॥ ऋत्विजोऽपि स्वस्यापराधं परिहरंतः

2211

स्तुवंति । भो अनंजन उपाधिमलशून्य ! यद्यपि त्वमेव रुद्रादिदेवतारूपस्तथापि नंदीश्वरशापात् कर्मण्येय दुराग्रहिथयः संतस्तव तत्त्वं न विवः । किंतु धर्मस्यापूर्वस्योपलक्षणभृतं त्रिष्टत् त्रयीप्रति-पाद्यमध्वराख्यं तव रूपमस्माभिज्ञीतम् । कीदृशम् । यदर्थं यस्य सिद्धयेऽधिदैवं देवताऽधिकारेणादो व्यवस्थाः अमूर्व्यवस्थाः । अत्रेयमेव देवता नान्येत्येवंभृता नियमा इत्यर्थः । यद्वा । व्यवस्था इत्या-ख्यातम् । अडागमाद्यभाव आर्षः । यदर्थमद इद्मिंद्र।द्यधिदैवं रूपं विशेषेणास्थितवानसीत्यर्थः ॥ २७ ॥ सदस्यास्त निरीश्वरेऽपि दक्षाध्वरे धनलोभेन स्वप्रवृत्तिमनुचित्यानुतप्ता विरक्तिमाशा-सानाः स्तुवंति । हे शरणद आश्रयप्रद ! उत्पत्त्यध्विन संसारमार्गे वर्तमानोऽज्ञानां सार्थः समृहस्ते पादौकस्त्वत्पादक्षपं निवासं कदा यास्यति। कथंभृते संसारमार्गे। अशरणे विश्रामस्थानशून्ये । उरुक्छेशा एव दुर्गमस्थानानि यस्मिन्। अंतक एवोग्रो व्यालस्तेनान्विष्टे लक्षीकृते विषयरूपा मृगतुण्मृगतुष्णिका यस्मिन् आत्माहंकारास्पदं शरीरं ममत्वास्पदं गेहं च स एवोरुर्भारो यस्य सः। द्वंद्वानि सुखदुःखादीन्येव क्वश्राणि गर्ता यस्मिन्। खला एव मृगा व्याघादयस्तेभ्यो भयं यस्मिन्। शोक एव दावाग्निर्यस्मिन्। कामेनोपसृष्टः पीडितः ॥२८॥ श्रीरुद्रस्तु पूर्वं मम निंदादुःसहा-ऽऽसीदिदानीं तु तां न गणयामीत्याह । तवेति । आशिपा कामेनासक्तैनिष्कामै रचितिधयमिभिनिवेशितचित्तं मा मामिविद्यो विद्याहीनो लोको यद्यपविद्धं जपत्याचारश्रव्टं जनपति। तज्जनपनमहं विषयसृगतृष्यात्मगेहोरुभारः ॥ इंद्रश्वभ्रे खलसृगभये शोकदावेऽज्ञसार्थः पादौकस्ते शरणद कदा याति कामोपसृष्टः ॥ २८ ॥ रुद्र उवाच ॥ तव वरद वरांघावाशिषेहाखिलार्थे हापि मुनिभिरसक्तरादरेणार्हणीये ॥ यदि रचितिधियं माविद्यलोको अपविद्धं जपति न गणये तत्त्वत्परानुग्रहेण ॥२९॥ भृगुरुवाच ॥ यन्मायया गहनयाऽपहतात्मवोधा ब्रह्मादयस्तनुभृतस्तमिस स्वपंतः ॥ नात्मन् श्रितं तव विदंत्यधुनाऽपि तत्त्वं सोऽयं प्रसोदतु भवान्प्र-णतात्मबंधः ॥ ३० ॥ ब्रह्मोवाच ॥ नैतत्स्वरूपं भवतो उसौ पदार्थभेदब्रहेः पुरुषो यावदीचेत् ॥ ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य चाश्रयो मायामयाद्व-चित-रिक्तो यतस्त्वम् ॥३१॥ इन्द्र उवाच ॥ इदमप्यच्युत विश्वभावनं वपुरानन्द्करं मनोदृशाम् ॥ सुरविद्धिद्श्वपणैरुदायधैर्भुजदंडैरुपपन्नमष्टभिः ॥३२॥ पत्न्य ऊचुः ॥ यज्ञोऽयं तव यजनाय केन सृष्टो विध्वस्तः पशुपतिनाऽद्य दत्तकोषात् ॥ तं नस्त्वं शवशयनाभ शांतमेथं यज्ञात्मन्निलनरुचा दशा पुनीहि ॥ ३३ ॥ ऋषय ऊचुः ॥ अनिन्वतं ते भगविन्वचेष्टितं यदात्मना चरित हि कर्म नाज्यसे ॥ विभूतये यत उपसेद्रीश्वरीं न मन्यते स्वयम-न गणये । तत्र हेतुः । तत्र यः परोऽनुग्रहस्तेन त्वत्पराणां वा योऽनुग्रहस्तेन ॥२९॥ भृगुस्तु स्वसावतस्तत्त्वज्ञानहीना जीवा अतोऽज्ञानकृतं मम दुक्वेष्टितं क्षमस्वेत्याह । यन्माययेति । आत्म-नात्मिनि श्रितमतुगतं तव तत्त्वं न विद्ति । प्रणतानामात्मा वंधुश्च ॥३०॥ ब्रह्मादयो न विद्तीति भृगुणोक्ते तदसहमानो ब्रह्मा तत्त्वज्ञानमाविष्कुर्विवाह । नैतदिति । पदार्थभेदब्राहकैरिन्द्रियैः गुणस्येन्द्रियस्य यद्वाज्ञानार्थयोः कारणस्य सत्त्वादेः अतएवासतो मायामयाद्वचितिरिक्तो भवान् ॥३१॥इन्द्रस्त्विद्रियविषयः सर्वोऽिष मिथ्येति ब्रह्मणोक्तमसहमान आह। इदंतव वपुरप्युषपन्न-मेव न तु प्रपंचवदनिर्वचनीयतयाऽनुपपन्नम् । सुराणां विद्विपः क्षपयंतीति तथा तैर्भुजदंडैरु पलक्षितम् ॥३२॥ ऋत्विजां पत्न्यः स्तुवंति । यज्ञोऽयं तव यजनाय त्वां यण्डुं केन ब्रह्मणा पूर्वे सृष्टः । हे यज्ञात्मंस्तं नो यज्ञं निलनकांत्या दशा नेत्रेण पुनीहि पवित्रं कुरु । कथंभृतं यज्ञम् । शवाः शेरत यस्मित्रिति शवशयनं तद्वदाभा प्रतीतिर्यस्य स चासौ शांतमेधश्रोपरतोत्सवः । मेधशब्देन पशुहिंसाद्युत्सवो छच्यते । शवप्रुदकं तत्र शेते इति तथा पत्रं तन्नामेति संबोधनं वा ॥३३॥ ऋपयस्तु कर्माण्यनुतिष्ठन्तस्तत्पुण्येन तत्फलेन च युज्यन्ते । भगवति तु तदमावमालच्य विस्मिताः स्तुवंति । अनन्वितमघटमानं यद्यस्मादात्मना स्वयं कर्माचरस्य नुतिष्ठसि न त्वज्यसे लिप्यसे । यतथान्ये विभूतये संपदे ईक्वरीं लच्मी ग्रुपसेदु भेंजः । यद्वा यत इति सार्वविभक्तिकस्ति सिः। यामित्यर्थः ।

श्रीघरी

भवांस्तु स्वयमेवानुवर्तमानां तां न मन्यते नाद्रियते ॥३४॥ सिद्धास्तु तत्कथासुखमभिनंदंतः स्तुवंति । अयं नो मनोगजस्त्वत्कथैव मृष्टं शुद्धं पीयूपं तन्मयी या नदी तस्यामवगादः प्रविष्टो दावाग्नितुल्यं संसारतापं न संस्मरित स्म । न च ततो निर्गच्छिति ब्रह्मसंपन्नवद्ब्रह्मेक्यं प्राप्त इव ॥३५॥ यजमानी दक्षपत्नी स्तौति । ते स्वागतं भद्रमागमनं जातम् । हे अधीश ! यथा शिरसा हीनः कवंधमात्रः पुरुपोऽङ्गेः करचरणाद्यवयवैः शोभमानैरित न शोभते । तथा त्वां विना केवलं प्रयाजाद्यंगैसी न शोभतेऽतो नः श्रिया सह त्रायस्व । त्वद्भक्तानकुर्वित्यर्थः ॥३६॥ लोकपाला-स्त्वीश्वरत्वाभिमानारुढा भगवतस्तन्वमप्रवंत ऊचुः । दृष्टः किं न दृष्ट इत्यर्थः । कुतः असद्वहैः पुंस्त्वमाविष्टलिंगत्वात् । असत्प्रकाशरूपाभिद्दिर्यः । अयं भावः । शुद्धचित्तानां त्वं शुद्ध-सन्त्वमृतिर्भासि । अस्माकं तु विद्यस्विधिर्दयाणां पंचभृतोपलक्षितो जीवविशेष इवावभासि । अतस्त्वमस्मदिद्वियगोचरो न भवसि । धिगस्मज्जीवितिमिति ॥३७॥ योगेश्वरास्तदभेदेन भजतामनुग्रहभाक्त्वं मन्यमानाः स्वामिभृत्यभावेन भजतामप्यनुग्रहं प्रार्थयमानाः स्तुवंति द्वाभ्याम् । प्रेयानिति । विश्वात्मिन पर्वद्धिण त्विय य आत्मनः प्रथक्तवं नेक्षेत । अस्रतोऽसुष्मादन्यस्ते प्रेष्टो नास्ति । आत्मनो

चुर्वर्ततीं भवान् ॥ ३४ ॥ सिद्धा ऊचुः ॥ अयं त्वत्कथामृष्टपीयूपनद्यां मनोवारणः क्लेशदावाग्निदग्धः ॥ तृपातींऽवगाहो न सस्मार दावं न निष्कामित ब्रह्मस्पन्नवन्नः ॥३५॥ यजमान्युवाच ॥ स्वागतं ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः श्रीनिवास श्रिया कांत्रया त्राहि नः ॥ त्वामृतेऽधीश नांगैर्मखः शोभते शीर्षहीनः कवंधो यथा पूरुपः ॥ ३६ ॥ लोकपाला ऊचुः ॥ दृष्टः किं नो हिग्मिरसद्प्रहैस्त्वं प्रत्यग्रहण हश्यते येन हश्यम् ॥ माया ह्येषा भवदीया हि भूमन्यस्त्वं पष्टः पंचिभभीसि भूतैः ॥ ३७ ॥ योगेश्वरा ऊचुः ॥ प्रेयान्न तेऽन्योऽस्त्यमुतस्त्विष प्रभो विश्वात्मनीचेन्न पृथग्य आत्मनः ॥ अथापि भक्त्येश तयोपधावतामनन्यवृत्त्याऽनुगृहाण वत्सल ॥ ३८ ॥ जगदुद्भविधितलयेषु दैवतो बहुभिद्यमानगुणयाऽऽत्ममायया ॥ रिचतात्मभेद-मत्ये स्वसंस्थया विनिवर्तितभ्रमगुणात्मने नमः ॥ ३९ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ नमस्ते श्रितसत्त्वाय धर्मादीनां च सृतये ॥ निर्गुणाय च यत्काष्ठां नाहं वेदापरेऽपि च ॥ ४० ॥ अगिरुवाच ॥ यत्तेजसाऽहं सुसिमद्धतेजा हृत्यं वहे स्वध्वर आज्यसिक्तम् ॥ तं यिन्नयं पंचविधं च पंचिभः स्वष्टं यजुर्भिः प्रणतोऽस्मि यज्ञम् ॥ ४१ ॥ देवा ऊचुः ॥ पुरा कल्पापाये स्वकृतसुदरीकृत्य विकृतं त्वमेवाद्यस्तिमन्सिल्ल उरगेंद्राधिशयने ॥ पुमान् रोषे सिद्धै-

जीवान्पृथक् नेचेतेति वा। हे वत्सल भक्तजनिय! अनन्यवृत्त्याऽव्यभिचारिण्या भक्त्या भजतोऽजुगृहाणेत्यर्थः ॥३८॥ अव्यभिचारिणी भक्तिः कथं स्याद्भजनीयानां बहुत्वादित्याशंक्याहुः । जगत उद्भवादिपु निमिचेपुदैवतो जीवादृष्टाद्वहृधा भिद्यमाना गुणा यस्यास्तया स्वमाययाऽऽत्मिन स्वरूपे रचिता ब्रह्मादिभेदमितयेन तस्मै। स्वसंस्थया केवलस्वरूपावस्थानेन च विनिविति भेदभ्रमो गुणाश्च तद्धेतव आत्मिन येन तस्मै ॥३९॥ शब्दव्रह्म स्तौति । नमस्त इति । श्रितं स्वीकृतं सन्त्वं येनातो धर्मादिफलप्रसवित्रे। नमु सन्वगुणत्वं निर्मुणत्वं चैकस्य कथिमत्याशंक्याह। यस्य काष्ठां तत्वं नाहं वेधि अपरे ब्रह्मादयश्च न विदुस्तस्मै ॥४०॥ अग्निम्तु यज्ञपूर्ति प्रणमित । यस्य तेजसा सुष्ठु समिद्धं प्रदीप्तं तेजो यस्य सोऽहं प्रशस्तेऽध्वरे हविवेहामि। तं यज्ञियं यज्ञाय हितं पालकम् । यज्ञं यज्ञपूर्तिम्। पंचित्रधत्वमैतरेयके उक्तम्। स एप यज्ञः पंचविधाऽप्रहोत्रं दर्शपूर्णमासौ चातुर्मास्यानि पश्चः सोम इति। पंचित्रपंज्ञिमेर्यः स्विष्टं सुर्जितम्। तथा च श्रुतिः । आश्रावयेति चतुरक्षरमस्तु श्रीपिडिति चतुरक्षरं यज्ञेति द्वयक्षरं ये यजामह इति पंचाचरं द्वयक्षरो वयद्कारः । स्वृतिश्च । चतुर्भश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पंचित्ररेव च ॥ हूयते च प्रनद्विभ्यां स मे विष्णुः प्रसीदिवित्र

પશ્ચા

॥ १॥ देवास्तु सत्यं वयमपि देवास्तथापि जगदाद्यंतयोस्त्वमेव तान्यः कश्चिदित्याहुः । पुरेति । कल्यापाये प्रलये विकृतं कार्यजातमुद्रीकृत्य संहृत्य त्वमेवाद्यः पुमानुरगेंद्र एवाधिकं शयनं शय्या तस्मिन् शेषे शयनं करोपि । सिद्धैर्जनलोकादिवािक्षिविष्विशिवा विचितिताऽध्यात्मपदवी ज्ञानमार्गो यस्य स एव त्वं य इदानीमच्णोः पथि चरसि प्रत्यक्षोऽसि अवसि रक्षसि ॥४२॥ गंधर्वाप्सरसस्तु वयं भिया केवलं सर्वानपि परमेश्वरत्वेनोपदलोकयामस्त्वमेव तु परमेश्वरोऽन्ये तु त्वदंशा एवेत्याहुः। अंशांशा इति। हेविभूमन्महत्तम! क्रीडाभांडं क्रीडोपकरणं विश्वं ब्रह्मांडं यस्य तस्मै ते नवनं कुर्मः ॥४३॥ विद्याधरास्तु केवलं विद्याभिः संपदः प्राप्यंते । अहंकारादिच्यामोहिनिवृत्तिस्तु त्वत्कथाश्रवणं विना नास्तीत्याहुः। अर्थं पुरुपार्थसाधनं कलेवरमभिषद्य प्राप्य त्वनमाय्याऽस्मिनमेत्यहमिति चाभिमानं कृत्वेममात्ममोहं युष्मत्कथासृतिविषक उदुच्चेर्ब्युदस्येत्परित्यजेन्नान्यः। नतु स्वैः पुत्रादिभिरधिन्निप्तो दुःखितः सन्परित्यजेदेव। नेत्याहुः। क्षिपोऽपि दुर्मितः

हैंदि विमृशिताध्यात्मपदिः स एवाद्यादणोर्यः पथि चरिस भृत्यानविस नः ॥ ४२ ॥ गंधर्या ऊचुः ॥ अंशांशास्ते देवमरीच्यादय एते ब्रह्मेन्द्राद्या देवगणा रुद्रपुरोगाः ॥ क्रीडाओंडं विश्वमिदं यस्य विभूमंस्तस्मै नित्यं नाथ नमस्ते करवाम ॥ ४३ ॥ विद्याधरा ऊचुः ॥ त्वन्माययाऽर्थमिभपद्य करेवरेऽस्मिन्कृत्वा ममाहिमिति दुर्मतिरुत्यथैः स्वैः ॥ विक्षोऽध्यसिद्धपयलालस आत्ममोहं युष्पत्कथाऽमृतनिषेवक उद्वयुदस्येत् ॥ ४४ ॥ ब्राह्मणा ऊचुः ॥ त्वं कतुस्त्वं हिवस्त्वं हुताशः स्वयं त्वं हि मंत्रः सिम्हर्भपात्राणि च ॥ त्वं सदस्यित्वजो दंपती देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पद्यः ॥४५॥ त्वं पुरा गां रसाया महासुकरो दंष्ट्रया पिद्धानीं वारणेन्द्रो यथा ॥ स्तूयमानो नदँह्योलया योगिभिन्धुंज्ञहर्यं त्रयीगात्र यज्ञकृतुः ॥४६॥ स प्रसीद त्वमस्माकमाकांक्षतां दर्शनं ते परिश्रष्टसत्कर्मणाम् ॥ कोर्त्यमाने नृभिर्नामिन यज्ञेश ते यज्ञिविष्ठाः क्षयं यांति तस्मै नमः ॥ ४७ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ इति दक्षः किवर्यज्ञं मद्र रुद्रावमर्शितम् ॥ कीर्त्यमाने हृपीकेशे सिनिन्ये यज्ञभावने ॥ ४८ ॥ भगवान् स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्वभाग- भुक् ॥ दत्तं वभाप आभाष्य प्रीयमाण इवानच ॥४९॥ श्रीभगवानुवाच ॥ अहं ब्रह्मा च शर्वश्र जगतः कारणं परम् ॥ आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं- हगिवशेषणः ॥ ५० ॥ आत्ममायां समाविश्य सोऽहं गुणमर्या द्विजः ॥ सृजन् रक्षन् हर्य देशे संज्ञां क्रियोचिताम् ॥ ५१ ॥ तिस्मन् ब्रह्मण्यद्वितीये केवरे परमात्मनि ॥ ब्रह्मरुद्रौ च भूतानि भेदेनाज्ञोऽनुपश्यति ॥ ५२ ॥ यथा पुमान्न स्वांगेषु शिरःपाण्यादिषु कवित् ॥ परम्यनुद्धिं

असत्स निषयेष्वेत लालसा तृष्णा यस्य सः ॥४४॥ त्राह्मणा मद्नाद्वा । सदस्याश्र ऋत्विजश्र ॥४५॥ गां पृथ्मी रसाया रसावलाईष्ट्रया व्युज्जह्य विशेषेगोद्धतवानि । योगिभिः स्त्यमानः हे त्रयोगात्र वेदमूर्ते ! यज्ञो यागः सयूपस्ति द्विशेषः क्रतुस्तद्व्णी यज्ञसंकल्परूप इति वा । यज्ञः क्रतुः कर्म यस्येति वा ॥४६॥ सत्त्रमस्माकं त्वद्र्शनमाकांक्षतां प्रसीद । अस्मद्यज्ञमप्युद्धरेत्यर्थः । न चाशक्यं तवैतत् । यतस्तव नाम्नि कीर्त्यमान एव यज्ञविद्याः क्षयं यांति एवं प्रमावो यस्तस्मे नमः ॥ ४० ॥ इत्यनेन प्रकारेण सर्वैः कीर्त्यमाने हे भद्र विदुर ! संनिन्ये प्रवर्त्व-यामास ॥४८॥ सर्वात्मतया सर्वभागभोक्ताऽपि भगवान्तिज्ञानंदत्रसोऽपि स्वेन भागेन त्रिकपालपुरोद्धाशेन त्रीयमाण इव दत्तमाभाष्य संवोष्य वभागे ॥४९॥ योऽहं जगतः कारणं आत्मा चेश्व-रश्च उपद्रष्टा साक्षी च स्वयंत्रकाशश्च निरुपाधिश्च स एव त्रह्मा शर्वश्वेत्यन्वयः ॥ ५० ॥ कृत इत्यत आह । अहमेवात्ममायामिधिष्ठाय जगत्सृष्टचादि कुवंन्स च स च सन्सर्वशक्तिः क्रियोचितां

श्रीधरी

300 19

# ॥१२॥

संज्ञां घारयामि ॥५१॥ तस्मिन्केवलेऽद्वितीये समानासमानजातीयभेदरहिते ब्रह्मणि मिय ब्रह्मरुद्रौ भृतानि च भेदेनाज्ञः पश्यतीत्यर्थः॥५२॥ विद्वांस्तु भेदं न पश्यतीति सदृष्टांत माह। यथेति ॥ ५३ ॥ तस्मादेवमैक्यं पश्यन्कृतार्थो भवतीत्याह । त्रयाणामेको भावः स्वरूपं येपाम् ॥५४॥ स्वेन क्रतुना त्रिकपालेष्टचा उभयतोऽङ्गैः प्रधानेन च ॥५५॥ स्वेन भागेन यज्ञाविशन्देन उदव-स्यते समाप्यतेऽनेनेत्युद्वसानं तेन कर्मणा सोमपानितरानप्युपाधावदित्यनुपंगः । ततश्चोद्वस्य कर्म समाप्यावभृथरूपं यथा भवति तथा स्नातवान् ॥५६॥ स्वेनैवानुभावेनाप्तराधसे प्राप्तसिद्धये तस्मा अपि ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ आवृंक्ते भजते स्म । अनन्यभावानामेकैव गतिर्यस्य तम् । प्रलयकाले सुप्ता शक्तिरीश्वरमिव ॥५९॥ बृहस्पतेः शिष्यानमया श्रुतम् ॥६०॥ परं पवित्रं य आकर्ष तथाऽनुकीर्तयेत्स आत्मनः परस्याप्यघं संसारव्यसनं सर्वदा धुनोति ॥ ६१ ॥ इति चतुर्थे टीकायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ दक्षकन्यान्वये प्राप्ता दक्षयज्ञकथोदिता ॥ मनुपूत्रान्वये प्राप्ता धुव-कुरुते एवं भूतेषु मत्परः ॥ ५३ ॥ त्रयाणामेकभावानां यो न पश्यति वै भिदाम् ॥ सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् स शांतिमधिगच्छति ॥ ५४ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ एवं भगवतादिष्टः प्रजापतिपतिर्हरिम् ॥ अर्चित्वा ऋतुना स्वेन देवानुभयतोऽयजत् ॥ ५५ ॥ रुद्रं च स्वेन भागेन ह्यूपाधावत्समाहितः ॥ कर्मणोदवसानेन सोमपानितरानिप ॥ उदवस्य सहर्त्विग्भिः सस्नाववभृथं ततः ॥ ५६ ॥ तस्मा अप्यनुभावेन स्वेनैवावाप्तराथसे ॥ धर्म एव मितं दत्त्वा त्रिदशास्ते दिवं ययुः ॥ ५७ ॥ एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्वकलेवरम् ॥ जज्ञे हिमवतः चेत्रे सेनायामिति शुश्रुम् ॥ ५८ ॥ तमेव दियतं भूय आवृंक्ते पतिमंविका ॥ अनन्यभावैकगितं शक्तिः सुप्तेव पूरुषम् ॥ ५९ ॥ एतद्भगवतः शंभोः कर्म दक्षाध्वरद्भहः ॥ श्रुतं भागवताच्छि-ष्यादुद्धवानमे बृहस्पतेः ॥ ६० ॥ इदं पवित्रं परमीशचेष्टितं यशस्यमायुष्यमघौघमर्षणम् ॥ यो नित्यदाकर्ण्यं नरोऽनुकीर्तयेद्धनोत्यघं कौरव भक्तिभावतः ॥ ६१ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कंधे दत्तयज्ञसंधानं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ सनकाद्या नारदश्च ऋभुईंसोऽरुणिर्यंतः ॥ नैते गृहान् बह्मसुता ह्यावसन्नर्ध्व रेतसः ॥१॥ मृपाऽधर्मस्य भार्याऽऽसीद्दंभं मायां च रात्रुहन् ॥ असूत मिथुनं तत्तु निर्ऋं-तिर्जगृहेऽप्रजः ॥ २ ॥ तयोः समभवल्लोभो निकृतिश्च महामते ॥ ताभ्यां कोधश्च हिंसा च यहरुक्तिः स्वसा किलः ॥ ३ ॥ दुरुक्तो किलराधत भयं मृत्युं च सत्तम ॥ तयोश्च मिथुनं जज्ञे यातना निरयस्तथा ॥ ४ ॥ संग्रहेण मयाऽऽरूयातः प्रतिसर्गस्तवःनघ ॥ त्रिः श्रुत्वैतत्पुमानपुण्यं विधुनो-त्यात्मनो मलम् ॥ ५ ॥ अथातः कीर्तये वंशं पुण्यकीर्तेः कुरूद्रह ॥ स्वायंभुवस्यापि मनोई रेरंशांशजन्मनः ॥ ६ ॥ प्रियवर्तोत्तानपादौ शतरूपापतेः चर्याऽथ पंचिमः॥ १ ॥ अष्टमे गुरुदारोक्तिरोपमन्सरतः पुरात् ॥ निर्गतेन ध्रूवेणाह तपसा तोपणं हरेः ॥२॥ एवं तावन्मनुकन्याऽन्वयोक्त्येव मरीच्यादीनां ब्रह्मपुत्राणां वंशा वर्णितास्तत्राव-शिष्टं किंचिदाह । सनकाद्या इति । नावसन्नाशिताः ऊर्ध्वरेतसो नैष्ठिकाः अतस्तेषां वंशो नास्ति ॥१॥ अधमोंऽपि ब्रह्मपुत्रस्तस्य वंशमाह । मृषेति चतुर्भिः । दंभः परप्रतारणं माया तदुचिता चेष्टा तयोः सोद्रयोर्राप दांपत्यमधर्माशतया एवमुपर्याप । अप्रजोऽपुत्रः ॥ २ ॥ निकृतिः शठता यत् याभ्यां कलिश्च तस्य स्वसा दुरुक्तिश्चेत्यर्थः ॥ ३ ॥ यातना तीव्रवेदना ॥ ४ ॥ प्रति-सर्गोऽनुसर्ग इव यद्वा प्रतिसर्गः प्रलयः । अधर्मस्य प्रलयहेतुत्वात्प्रतिसर्गत्वम् । एतदंतमधर्मवंशम् । पुण्यमिति वर्जनद्वारा पुण्यहेतुत्वात् ॥५॥ मनोः पुत्रवंशम् । हरेरंशो ब्रह्मा तस्यांशाहेहाधी- ग१३॥

जन्म यस्य ॥६॥ जगतो रक्षायां स्थितौ ॥७॥ सुनीतिः सुरुचिश्र जाये तयोर्मध्ये इतरा सुनीतिः ॥८॥ तयोः प्रियाप्रियत्वे प्रपंचयन्त्र्वचरित्रमाह पंचिमरध्यायैः। सुरुचेः पुत्रसुत्तमसंइं पालयन् ॥ ९ ॥ तथा अंकारोहणं चिकीर्पमाणम् । १०॥ गर्वोक्तमेवाह त्रिभिः । नेति । नृपतेधिष्यमासनं नृपात्मजोऽपि भवानारोद्धमहिति ॥ ११ ॥ १२ ॥ पुरुपमीश्वरम् ॥१३॥ मिपंतं पत्रयंतम् । सन्नवाचं कुंठितवाचम् ॥१४॥ डहुद्यारोप्य । अंतःपुरजनमुखा-छुत्वा ॥१५॥ शोक एव दावाग्निस्तेन दावाग्निगता छतेव स्थिता सा गाला विलापं चकार ॥१६॥ वृजिनस्य दुःखस्य अमंग-सुतौ ॥ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ ॥ ७ ॥ जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः ॥ सुरुचिः प्रेयसी पत्युर्नेतरा यत्सुतो श्रवः ॥ ८ ॥ एकदा सुरुचेः पुत्रमंकमारोप्य लालयन् ॥ उत्तमं नारुरुचंतं श्रवं राजा अयनंदत ॥९॥ तथा चिकीर्षमाणं तं सपतन्यास्तनयं श्रवम् ॥ सुरुचिः शृष्वतो राज्ञः सेर्घ्यमाहातिगर्विता ॥ १० ॥ न वत्स नृपतेर्धिष्ण्यं भवानारोद्धमर्हति ॥ न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षाविप नृपात्मजः ॥ ११ ॥ वालोऽसि वत नात्मानमन्यस्त्रोगर्भसंमृतम् ॥ नूनं वेद भवान्यस्य दुर्लभेऽर्थे मनोरथः ॥१२॥ तपसाऽऽराध्य पुरुपं तस्यैवानुग्रहेण मे ॥ गर्भें त्वं साधयात्मानं यदीच्छिस नृपासनम् ॥ १३ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ मातुः सपतन्याः सुदुरुक्तिविद्धः श्वसन् रुषा दंडहतो यथाऽविः ॥ हित्वा मिषंतं पितरं सञ्चाचं जगाम मातुः प्रुदन्सकाशम् ॥ १४ ॥ तं निःश्वसंतं स्फुरिताधरोष्ठं खुनीतिरुत्संग उरुद्ध वालम् ॥ निराम्य तत्पौरमुखा-त्रितांतं सा विन्यथे यद्गदितं सपत्न्याः ॥ १५ ॥ सोत्सृज्य धैर्यं विललाप शोकदावामिना दावलतेव वाला ॥ वाक्यं सपत्न्याः स्मरती सरोजिश्रया दशा वाष्पकलामुवाह ॥ १६ ॥ दीर्घं श्वसंती वृजिनस्य पारमपश्यती वालकमाह वाला ॥ माऽमंगलं तात परेष्वमंस्था भुंक्ते जनो यत्परदःखद-स्तत् ॥ १७ ॥ सत्यं सुरुच्या अभिहितं भवानमे यहर्भगाया उदरे गृहीतः ॥ स्तन्येन वृद्धश्च विल्ज्जते यां भार्येति वा वोद्धमिडस्पतिर्माम् ॥ १८ ॥ आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वमुक्तं समात्राऽपि यदव्यलीकम् ॥ आराधयाधोक्षजपादपद्यं यदीच्छसेऽध्यासनमुत्तमो यथा ॥ १९ ॥ यस्यांत्रिपद्मं परि-चर्य विश्वविभावनायात्त्गुणाभिपत्तेः ॥ अजोऽध्यतिष्ठत्खलु पारमेष्ठचं पदं जितात्मश्वसनाभिवंद्यय् ॥ २० ॥ यथा मनुवीं भगवान्पितामहो यमेक-मत्या पुरुदक्षिणैर्मस्यैः ॥ इष्ट्राऽभिषेदे दुरवापमन्यतो भौमं सुखं दिव्यमथापवर्ग्यस् ॥ २१ ॥ तमेव वत्साश्रय भृत्यवत्सलं सुसुन्निर्भग्यपदाञ्जप-द्धतिम् ॥ अनन्यभावे निजधर्मभाविते मनस्यवस्थाप्य अजस्व पूरुषम् ॥ २२ ॥ नान्यं ततः पञ्चपलाशलोचनादुःखिच्छदं ते मृगयामि कञ्चन ॥ लमपराधं परेषु मार्मस्थाः । यद्यतः परेम्यो दुःखं ददाति यः स स्वदत्तमेव दुःखं भुंक्ते ॥१७॥ दुर्भगया मया उदरे गृहीतस्तया एव स्तन्येन वृद्धश्च दुर्भगत्वमेवाह। यां मामिडस्पतिर्भूपितर्भार्येति बोढ़ं स्वीक्तुं विलज्जते वाशव्दाद्दासीत्यिष ॥१८॥ पितृभार्यात्वेन मात्रा समा मातुः सपत्नी तयापि यहुक्तं तपसाऽऽराध्य पुरुपमित्यादि तदातिष्ठ कुरु । अध्यासनं यद्निञ्चसि ॥१९॥ परिचर्य निषेच्य विश्वस्य विभावनाय पालनायात्ता स्वीकृता गुणाभिपत्तिः सत्त्वगुणाधिष्ठानं येन तस्य । जित आत्मा मनः श्वसनः प्राणश्च यैस्तैरभिवंद्यम् ॥२०॥ एकमत्या सर्वातर्यामिदृष्टचा ॥२१॥

श्रीधर

27 o 1

मृग्या पदाव्जयोः पद्धितमीगी यस्य तमेवाश्रय शरणं वजाततो भजस्व । नान्यस्मिन्भावो यस्य तस्मिन् । निजधमैंभीविते शोधिते ॥२२॥ तमेवेत्यनेन स्चितं सर्वोत्तमत्वं प्रपंचयित । नान्य-मिति । इस्तेन गृहीतं दीपवत्पक्कं यया इतरैर्बद्धादिभिः ॥ २३ ॥ संजल्पितं विलापम् । ततोऽर्थस्यागमो यस्मात्तथाभृतं वच आकर्ण्य ॥ २४ ॥ २५ ॥ विस्मित इत्युक्तं तदेवाह । अहो तेजः प्रभावः ॥२६॥२७॥ विकल्पे मानापमानविवेके सत्यिप भिना न संति । किन्तु मोहकल्पिता एवेत्यर्थः । कुतः । यत्सुखं दुःखं वा तिव्यजकर्मभिरेव भवति यतः ॥२८॥ उपश्रमोपदेशेन निव-र्वयति । परितुष्येदिति पद्भिः । ईश्वरमितं वीच्येश्वरानुकूल्यं विना नोद्यमाः फलहेतव इति ज्ञात्वा परितुष्येत्संतोपमेव कुर्यात् ॥२९॥ दुष्करञ्च तवायस्रद्धम इत्याह । अथेति द्वाभ्याम् । यस्य

यो मृग्यते हस्तगृहीतपद्मया श्रियेतरैरंग विमृग्यमाणया ॥ २३ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ एवं संजल्पितं मातुराकण्यार्थागमं ववः ॥ संनियम्यात्मनान्तमानं निश्चकाम पितुः पुरात् ॥ २४ ॥ नारदस्तदुपाकण्यं ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम् ॥ स्पृष्ट्वा मूर्धन्यवमेन पाणिना प्राह विस्मितः ॥ २५ ॥ अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभंगममृष्यताम् ॥ वालोऽप्ययं हृदा धत्ते यत्स मातुरसद्भवः ॥ २६ ॥ नारद उवाच ॥ नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक ॥ उच्चयामः कुमारस्य सक्तस्य कीडनादिषु ॥ २७ ॥ विकल्पे विद्यमानेऽपि न ह्यसंतोषहेतवः ॥ पुंसो मोहमृते भिन्ना यत्नोके निजकर्मभिः ॥ २८ ॥ परितुष्येत्ततस्तात तावन्मात्रेण पूरुपः ॥ देवोपसादितं यावद्वीच्चेयर्थरगतिं बुधः ॥ २९ ॥ अथ मात्रोपदिष्टेन योगेनावरुरुत्सि ॥ यत्प्रसादं स वे पुंसां दुराराध्यो मतो यम ॥ ३० ॥ मुनयः पदवीं यस्य निःसंगेनोरुजन्मिः ॥ न विदुर्मृगयंतोऽपि तीत्रयोगसमाधिना ॥ ३१ ॥ अतो निवर्ततामेप निर्वन्धस्तव निष्फलः ॥ यतिष्यति भवान्काले श्रेयसां समुपस्थिते ॥ ३२ ॥ यस्य यहैवविहितं स तेन सुखदुःखयोः ॥ आत्मानं तोषयन्देही तमसः पारमुच्छति ॥ ३३ ॥ गुणाधिकान्मुदं लिप्सेदनुकोशं गुणाधमात् ॥ मेत्रीं समानादिन्वच्छेन्न तापैरभिभूयते ॥ ३४ ॥ श्रुव उवाच ॥ सोऽयं रामो भगवता सुखदुःखहतात्मनाम् ॥ दर्शितः कृपया पुंसां दुर्दशोंऽस्मिह्मधेस्तु यः ॥ ३५ ॥ अथापि मेऽविनीतस्य चत्रं घोरमुपेयुपः ॥ सुरुच्या दुर्वचोवाणेर्नं भिन्ने श्रयते हृदि ॥ ३६ ॥ पदं त्रिभुवनोत्कृष्टं जिगीषोः साधु वर्त्म मे ॥ बृह्यस्मित्विभिर्वदननन्यरैप्यनिधिष्ठतम् ॥ ३० ॥ नृनं भवान्भगवतो योऽङ्गजः परमेष्टिनः ॥ विद्यदन्नन्वते वीणां हितार्थं जगतोऽर्कवत् ॥ ३८ ॥ मेत्रेय जवाच ॥ इत्युदाहृतमाकण्यं भगवा-

प्रसादमवरोहुं प्राप्तमिच्छिमि ॥ ३० ॥ निःसंगेन तीव्रयोगेन युक्तेन समाधिना मृगयंतोऽपि यस्य पद्वीं मार्गं न विदुः स देवो दुराराध्यः ॥ ३१ ॥ श्रेयसां काले वृद्धत्वे ॥ ३२ ॥ मुखदुःख्योमध्ये सुखे सित पुण्यं क्षीयत इति । दुःखे सित पापं क्षीयत इत्यात्मानं तोपयंस्तमसः पारं मोक्षं प्राप्नोति ॥३३॥ किंच गुणरिधिकात्पुंस इति न्यव्लोपे पंचमी । तं दृष्ट्वा प्रीति क्षयात् । स्वामित्यर्थः । अनुक्षोक्षं कृपां लिप्सेन्नतु तिरस्कारम् । समानानमंत्रीं नतु स्पर्धाम् ॥३४॥३५॥ क्षात्रं स्वभावं प्राप्तवतोऽतण्वाविनीतस्य दुर्वाक्यवाणिभिन्ने हृदि न श्रयते न तिष्ठति ॥३६॥ अन्यरेनिधिष्ठतं त्रिश्चवने उत्कृष्टं पदं जेतुमिच्छोर्मं साधुवर्त्म मार्गं ब्रुहि ॥३७॥ अंकज इति पाठे उत्संगाञ्चातो यो नारदः स भवान् तत्र लिंगम् । वीणां वितुदन्वादयन् हितायाटित ॥३८॥

। १४॥

॥३९॥ निःश्रेयसस्याभिप्रेतार्थस्य पंथाः कोऽसावित्यत आह । भगवान्वासुदेवोऽतएव तं भज ॥ ४० ॥ ४१ ॥ मधुवनाख्यं यम्रुनायास्तटं गच्छ । यत्र मधुवने ॥४२॥ अध्ययनाद्यभावेऽप्यात्मन उचितानि योग्यानि देवतानमस्कारादीनि कृत्वेति यमनियमा उक्ताः। आसनकल्पनं च कुशादिभिः स्वस्तिकादिभिश्च ॥ ४३॥ प्राणेन्द्रियमनसां मलं चांचल्यं व्युद्स्येति प्राणायामप्रत्याहारौ । धारणामाह । अभिध्यायेदित्यादि पर्झाः । गुरुणा धीरेण मनसा गुरुं श्रीहरिम् ॥ ४४ ॥ सुरेषु सुंदरम् ॥४५॥ रमणीयान्यंगानि यस्य । ओष्ठश्र ईक्षणा ईक्षणं च ओष्ठेक्षणे अरुणे ओष्ठेक्षणे धारयतीति तथा तम् । अरुणमोष्टमीक्षणं चाधारयतीति वा । नृम्णं सुखकरम् । यद्वा । नृम्णं धनम् । सर्वपुरुपार्थः ॥ ४६ ॥ पुरुपं पुरुपलक्षणयुक्तम् ॥ ४७ ॥ कौस्तुभस्याभरणं ग्रीवा न्नारदस्तदा ॥ प्रीतः प्रत्याह तं वालं सद्धाक्यमनुकंपया ॥ ३९ ॥ नारद उवाच ॥ जनन्याऽभिहितः पंथाः स वै निःश्रेयसस्य ते ॥ भगवान्वासुदे-वस्तं भज तत्त्रवणात्मना ॥ ४० ॥ धर्मार्थकाममोत्तार्थं य इच्छेच्छ्रेय आत्मनः ॥ एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम् ॥ ४१ ॥ तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तरं शुचि ॥ पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरेः ॥ ४२ ॥ स्नात्वाऽनुसवनं तस्मिन्काछिद्याः सलिले शिवे ॥ कृत्वोचितानि निवसन्नात्मनः कल्पितासनः ॥ ४३ ॥ प्राणायामेन त्रिवृता प्राणेद्रियमनोमलम् ॥ शनैर्व्युदस्याभिष्यायेन्मनसा गुरुणा गुरुम् ॥ ४४ ॥ प्रसादा-भिमुखं शश्वत्प्रसन्नवदनेक्षणम् ॥ सुनासं सुभुवं चारु कपोलं सुरसंदरम् ॥ ४५॥ तरुणं रमणीयांगमरुणोष्टेक्षणाधरम् ॥ प्रणताश्रयणं नृम्णं शरण्यं करुणार्णवम् ॥ ४६ ॥ श्रीवत्सांकं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनम् ॥ शंखचकगदाषद्मैरभिव्यक्तचतुर्भुजम् ॥ ४७ ॥ किरीटिनं कुंडलिनं केयूरवल-यान्वितम् ॥ कौस्तुभाभूरणश्रीवं पीतकौशेयवाससम्॥ ४८ ॥ कांचीकळापपर्यस्तं लसत्कांचननूपुरम् ॥ दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनम् ॥४९॥ पद्भयां नखमणिश्रेण्या विलसद्भयां समर्चताम् ॥ हत्पद्मकर्णिकाधिष्ण्यमाक्रम्यात्मन्यवस्थितम् ॥ ५०॥ समयमानमभिध्यायेत्सानुरागावलोकनम् ॥ नियतेनैकभूतेन मनसा वरदर्षभम् ॥ ५१ ॥ एवं भगवतो रूपं सुभद्रं ध्यायतो मनः ॥ निवृत्त्या परया तूर्णं संपन्नं न निवर्तते ॥ ५२ ॥ जप्यश्च परमो गुह्यः श्र्यतां मे नृपात्मज ॥ यं सहरात्रं प्रपठन्पुमान्पश्यति खेचरान् ॥ ५३ ॥ ॐनमो भगवते वासुदेवाय ॥ मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद्द्रव्य-मयीं बुधः ॥ सपर्या विविधेर्द्रव्येदेशकालविभागवित् ॥ ५४ ॥ सलिलैः शुचिभिर्माल्येर्वन्येम् लफलादिभिः ॥ शस्तांकुरांशुकैश्वाचेत्तलस्या प्रियुपा प्रभुम् ॥ ५५ ॥ छन्ध्वा द्रव्यमयीमचौ क्षित्यंच्वादिषु वार्चयेत् ॥ आभृतात्मा मुनिः शान्तो यतवाङ् मितवन्यभुक् ॥ ५६ ॥ स्वेच्छावतारचरितैर-यस्य ॥ ४८ ॥ कांचीकलापेन पर्यस्तं परिवेष्टितम् । मनोनयनयोर्वधनं हर्पकरम् ॥ ४९ ॥ हत्पद्मकर्णिकाया धिष्ण्यं मध्यस्थानं तदाक्रम्य समर्चताम् । आत्मिन मनसि स्थितम् ॥ ५० ॥ ध्यानमाह । स्मयमानमिति । नियतेन प्रागुक्तया धारणया सुस्थिरेणातएवैकभूतेनैकाग्रेण । धारणोक्तानि विशेषणानि ध्यानेऽपि द्रष्टव्यानि । यद्वा । यथोक्तमात्रमेव । तदुक्तमेकादशस्कंधे । नान्यानि चित्येद्भूयः सुस्मितं भावयेनसुखमिति ॥ ५१ ॥ समाधिमाह । एवमिति । तूर्णं शीघ्रं संपन्नं सत् ॥ ५२ ॥ जप्यो मंत्रः ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ द्रव्याण्येवाह । सिलिलैरिति । सस्तैर्द्वांकुरै-र्वन्यरैवां शुकैर्भूर्जत्वगादिभिः ॥ ५५ ॥ पूजाया अधिष्ठानमाह । लब्ध्वा संपाद्य । द्रव्यमयीं शिलादिनिर्मिताम् । अर्चौ प्रतिमाम् । पूजासाद्गुण्यहेतूनाह । सार्धाम्याम् । आमृतात्मा धृतिचत्तः ।

श्रीधरी

270 /

5

मितं वन्यं भंक्त इति तथा ॥ ५६ ॥ यत्करिष्यतीति तदानीमवतारप्राचुर्याभावात् ॥५७॥ पूर्वसेविताः सेवनं कारिताः कार्यत्वेन विहिता इत्यर्थः । मंत्रहृदयेन द्वादशाक्षरेण ॥५८॥ एवम्रक्त-रीत्या मनोगतं यथा भवति तथा कायादिभिर्भक्तिमत्या परिचर्यया परिचर्यमाणो धर्मार्थकामेषु यदिभमतं तच्छेयो दिशतीति द्वयोरन्वयः ॥५९॥६०॥ विरक्तः सन्भजेत् । किमर्थं मुक्तये ॥ ६१ ॥ हरेक्चरणाम्यां चर्चितं मंडितम् ॥ ६२ ॥ अहितं सत्कृत्य समर्पितमर्हणमर्घादिकं यस्मै ॥ ६३ ॥ किंवा न रिप्यते न नक्यतीति सवितर्कः प्रश्नः ॥६४॥ मात्रा सह निर्वासित इति चिंत्यनिजमायया ॥ करिष्यत्युत्तमश्लोकस्तद्धःचायेद्ध्दयङ्गमम् ॥५७॥ परिचर्या भगवतो यावत्यः पूर्वसेविताः ॥ ता मंत्रहृदयेनैव प्रयुंज्यानमंत्रमूर्तये ॥ ५८ ॥ एवं कायेन मनुसा वचसा च मनोगतम् ॥ परिचर्यमाणो भगवानभक्तिमत्परिचर्यया ॥५९॥ पुंसाममायिनां सम्यग्भजतां भाववर्धनः ॥ श्रेयो दिशत्यभिमतं यद्धर्मादिषु देहिनाम् ॥ ६० ॥ विरक्तश्रोन्द्रियरतौ भक्तियोगेन भूयसा ॥ तं निरन्तरभावेन भजेताद्धा विमुक्तये ॥ ६१ ॥ इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकः ॥ ययौ मधुवनं पुण्यं हरेश्वरणचर्चितम् ॥६२॥ तपोवनं गते तस्मिन्प्रविष्टो अन्तः पुरं मुनिः ॥ अर्हितार्ह-णको राज्ञा सुखासीन उवाच तम् ॥ ६३ ॥ नारद उवाच ॥ राजन्कि ध्यायसे दीर्घं मुखेन परिशुष्यता ॥ किंवा न रिष्यते कामी धर्मो वार्थेन संयुतः ॥ ६४ ॥ राजोवाच ॥ सुतो मे वालको ब्रह्मन्ह्रौणेनाकरुणात्मना ॥ निर्वासितः पञ्चवर्षः सह मात्रा महान्कविः ॥ ६५ ॥ अप्यनाथं वने ब्रह्मनमा स्मादंत्यर्भकं चुकाः ॥ श्रांतं शयानं चुधितं परिम्छानमुखांचुजम् ॥६६॥ अहो मे वत दौरात्म्यं स्त्रीजितस्योपधारय ॥ योऽङ्कः प्रेम्णाऽऽरु-रुक्षन्तं नाभ्यनन्दमसत्तमः ॥६७॥ नारद उवाच ॥ मा मा शुचः स्वतनयं देवगुप्तं विशापते ॥ तत्त्रभावमविज्ञाय पावृंके यद्यशो जूगत् ॥ ६८ ॥ सुदुष्करं कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभुः ॥ एष्यत्यिचरतो राजन्यशो विपुलयंस्तव ॥ ६९ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ इति देवर्षिणा प्रोक्तं विश्रुत्य जगती-पतिः ॥ राजलक्मीमनादृत्य पुत्रमेवान्वचित्रयत् ॥ ७० ॥ तत्राभिषिक्तः प्रयतस्तामुपोष्य विभावरीम् ॥ समाहितः पर्यचरदृष्यादेशेन् पूरुषम् ॥ ७१ ॥ त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थवदराशनः ॥ आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निन्येऽर्चयन्हरिम् ॥ ७२ ॥ द्वितीयं च तथा मासं पष्ठे पष्ठेऽर्भको दिने ॥ तृणपूर्णादिभिः शीणैः कृतान्नो अभ्यर्चयिक्त भुम् ॥ ७३ ॥ तृतीयं चानयन्मासं नवमे नवमे अव्भन्न उत्तम् स्लोक मुपाधावत्समाधिना ॥७४॥ चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे द्वादशे इहिन ॥ वायुभच्छो जितश्वासो ध्यायन्देवमधारयत् ॥ ७५ ॥ पत्रमे मास्यनुपासे जितश्वासो नुपात्मजः ॥ ध्यायन्त्रह्म परैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः ॥ ७६ ॥ सर्वतो मन आकृष्य हृदि भूतेन्द्रियाशयम् ॥ ध्यायनभगवतो रूपं नाद्राक्षीतिंकचनापरम् तस्या अप्यनाद्दतत्वात् ॥६५॥ मा स्मादन्ति किंस्वित्र खादन्तीत्यर्थः ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ देवेन श्रीहरिणा गुप्तमात्मसात्कृत्वा रक्षितम् । यस्य यशो जगत्त्राष्ट्रंको व्याप्नोति ॥६८॥ विषुलयन्त्रि-स्तारयन् ॥ ६९ ॥ ७० ॥ श्रुवो मधुवने किमकरोदित्यपेक्षायामाह तत्रेत्यादिना । अभिषिक्तः स्नातः यस्यां प्राप्तस्ताम् ॥ ७१ ॥ कषित्थानि बदराणि चाशानं यस्य । आत्मवृत्तिर्देहिस्थितिस्त-दनुसारेण ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ तृतीयं च आनयन् ईपदिव नयन्नुपाधाविदत्यन्वयः । प्रतिमासमाहारसंकोचं तपोऽतिरेकं च कृतवानित्यर्थः ॥ ७४ ॥ ७५ ॥७६॥ भूतानि शब्दादीनि इन्द्रियाणि

11241

च आशेरते यस्मिस्तन्मन आकृष्य ब्रह्म ध्यायन् ॥ ७७ ॥ धारयमाणस्य सतस्तस्य तेजः सोद्धमशक्रुवंतः कंपिताः ॥७८॥ तस्यांगुष्टेन निपीडिता आक्रांता सती मही तत्र तदा अर्ध ननाम । समें अर्घशब्दस्य नपुंसकत्वादंशांशिनोरभेदाच्यैवं सामानाधिकरण्यम् । इभेंद्रेणाधिष्ठिता तरी नौर्यथा पदे पदे सन्यतो दक्षिणतश्च नमित तद्वत् ॥ ७९ ॥ अन्यद्प्याश्चर्यमाह । तिस्मिन्ध्रुवे विश्वं विश्वात्मकं विष्णुमात्मनः सकाकादनन्यया धियाऽऽत्माभेददृष्ट्याऽभिष्यायति सति किं कृत्वा । अतुं प्राणंतद्दारं च निरुंध्य। विश्वमात्मन्येकीकृत्य स्वप्राणिनरोधे हृते विश्वस्य प्राणिनरोधी जात इति भावः ॥८०॥ एवं प्राणिनरोधं कर्दाचिद्पि न विद्यः। अखिलसत्त्रधाम्नः सर्वप्राणिशरीरस्य तस्माद्रजिनात्क्केशात् ॥८१॥ यतो वालात् । कोऽसौ बालः कथं च तस्मात्प्राणिनरोध इत्यत आह । उत्तानपादस्य पुत्रो ययि विश्वरूपे संगतात्मा ऐक्यं प्राप्तो वर्तत इति ॥ ८२ ॥ इति श्रीमद्भागवते चतुर्थस्कंधे टीकायामष्टमोऽध्याय ॥ ८ ॥ नवमे तु हरि स्तुत्वा लब्ध्वा ॥ ७७ ॥ आधारं महदादीनां प्रधानपुरुषेश्वरम् ॥ ब्रह्म धारयमाणस्य त्रयो लोकाश्चकंपिरे ॥ ७८ ॥ यदैकपादेन स पार्थिवार्भकस्तस्थौ तदंग्रष्ठनि-पीटिता मही ॥ ननाम तत्रार्धिमभेन्द्रिधिष्ठता तरीव सब्येतरतः पदे पदे ॥७९॥ तस्मिन्नभिध्यायित विश्वमात्मनो द्वारं निरुध्यासुमन्यया थिया ॥ लोका निरुच्छ्वासनिपीडिता भृशं सलोकपालाः शरणं ययुर्हरिस् ॥८०॥ देवा ऊचुः ॥ नैवं विदामो भगवन्त्राणरोधं चराचरस्याखिलसत्त्वधाम्नः॥ विधेहि तन्नो वृजिनाहिमोत्तं प्राक्षा वयं त्वां शरणं शरण्यम् ॥८१॥ श्रीभगवानुवाच ॥ माभेष्ट वालं तपसो दुरत्ययान्निवर्तयिष्ये प्रतियात स्वधाम्नः ॥ यतो हि वः प्राणनिरोध आसीदौत्तानपादिर्मिय संगतात्मा ॥ ८२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कंधे भ्रवचरिते अष्टमोऽध्यायः॥ ८॥ मैत्रेय उवाच ।। त एवमुत्सन्नभया उरुकमे कृतावनामाः प्रययुद्धिविष्टपम् ।। सहस्रशीर्पाऽपि ततो गरुत्मता मधोर्वनं मृत्यदिदृत्त्वया गतः ॥ १ ॥ स वै धिया योगविपाकतीत्रया हत्पद्मकोशे स्फुरितं तिंडत्प्रमम् ॥ तिरोहितं सहसैवोपलच्य विहःस्थितं तदवस्थं ददर्श ॥ २ ॥ तद्दर्शनेनागतसाध्वसः क्षिताववंदतांगं विनयस्य दंडवत् ॥ दरम्यां प्रपश्यन्प्रपिबन्निवार्भकश्चम्बिनास्येन भुजैरिवाश्ठिपन् ॥ ३ ॥ स तं विवच्तंतमतद्विदं हरिज्ञीत्वा अस्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितः ॥ कृतांजिं बहामयेन कंबुना पस्पर्श बालं कृपया कपोलं ॥ ४ ॥ स वै तदैव प्रतिपादितां गिरं दैवीं परिज्ञातपरात्मिन-र्णयः ॥ तं भक्तिभावो ऽभ्यगृणादसत्वरं परिश्रतोरुश्रवसं ध्रुविक्षितिः ॥५॥ ध्रुव उवाच ॥ यो उन्तः प्रविश्य मम वाचिममां प्रसित्तां संजीवयत्यखिलशक्ति-तस्माद्ररान्ध्रवः ॥ प्रत्यागत्याकरोद्राज्यं पित्रा दत्तमितीर्यते ॥ १॥ एवं भगवद्वाक्येन गतभयाः॥ १ ॥ स व ध्रुवो योगस्य विपाकेन दार्ख्येन तीत्रया निश्चलया गरुडाधिरुढं पूरतः स्थितमपि यदाऽन्तर्रद्धित्वादसी नापश्यत्तदा भगवतैवांतस्थं रूपमाक्रप्टमतस्तिरोहितग्रुपलच्य व्युत्थितः सन् तदवस्थं यादगंतः स्फुरितस्तादशम् ॥२॥ आगतसाध्वसो जातसंभ्रमः विनमय्य आनतं कृत्वा। संभ्रममेवाह । दम्भ्यां प्रिपिवित्तव पश्यक्तवंदत आस्येन चुंवित्तवावंदत भ्रजाभ्यामाश्चिपित्तवावंदतेत्यर्थः ॥३॥ विवचंतं तद्गुणानवक्तुमिच्छंतम् । अतिद्वदं स्तुत्यादि कर्तुमजानंतम् । अस्य ध्रवस्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितत्वात् ज्ञात्वा त्रह्मसयेन वेदात्मकेन शंखेन ॥ ४ ॥ भगवता प्रतिपादितां गिरं प्रतिपद्यति शेपः । प्रतिपद्यतामिति पाठे तां वेदात्मिकाम् । परिज्ञातः परात्मनोरीश्वरजीवयो-निर्णयो येन सः । अतएव भक्त्या भावः प्रेम यस्य असत्वरं स्थैर्येण परितः श्रुतं विख्यातग्रुरु श्रवः कीर्तिर्यस्य तम् । श्रुवा क्षितिः स्थानं यस्येति भाविनिर्देशः ॥५॥ ईशानुप्रहसंप्राप्तवागाद्यद्भत-

श्रीधरी

अ० ९

म०९

ृतिमिः ॥ द्वादशादित्यसंकाशैः श्लोकैरस्तौद्धिरं ध्रवः ॥ यो मे प्रमुप्तां लीनां वाचमन्यांश्र प्राणानिद्रियाणि स्वधाक्ता चिच्छकृत्या संजीवयति। यतः अखिलाश्र छुरादिज्ञानिकयाशक्तीर्धारयतीति तथा पुरुषायांतर्यामिणे ॥ ६ ॥ नतु वागादीद्वियशक्तिथरा वह्वचादयः प्रसिद्धा नाहमित्यत आह । एक इति । अनुविद्य पुरुषोऽन्तर्यामी त्वमेक एव तस्या मायाया असत्सु गुणेब्विद्वियादिषु स्थितः संस्तत्तद्देवतारूपो नानेव भासि । नतु त्वद्वचितकेरेण ज्ञानिक्रयाशक्तिथरः कश्चिद्स्तीत्यर्थः ॥७॥ अपि च कि वक्तव्यं बह्वचादयो ज्ञानादिशक्तिथरा न भवंतीति यसमाद्व्रक्षणोऽपिज्ञानं त्वद्धीन्तिभेवेत्याह । त्वद्त्तया वयुनया ज्ञानेन भवंतं शरणं प्रयत्नो त्रक्षा इदं विश्वमचष्टापश्यत् । कथम् । सुप्तः पुरुषः प्रवुद्धः सन्यथा पश्यति तद्वत् । अत आपवर्ग्या मुक्तास्तेपामिष शरणम् । कृतिविदा सर्वेदियजीवनेन त्वत्कृतमुपकारं जानता कथं विस्मर्यते । एवंभृतं त्वामभजन्तः कृतव्ना इत्यर्थः ॥८॥ ये च मादशाः कामाद्यर्थं मजन्ति तेऽतिमृद्धा इत्याह । नृतमिति । भवाष्ययौ जन्ममरणे विद्यमोचे हेतुं त्वामन्यहेतोः कामाद्य ये भजंति ते नृनं विम्रष्टमतयो विश्वतिचत्ताः। यतस्ते कल्पतरुं त्वामर्वंति । ततः कुणपतुल्येन देहेनोपभोग्यं सुखिमच्छंति। नचेच्छायोग्यं तदित्याह ।

धरः स्वधान्ना ॥ अन्यांश्र हस्तवरणश्रवणत्वगादीन्प्राणात्रमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् ॥ ६ ॥ एकस्त्वमेव भगवित्रदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम् ॥ दृष्ट्वाऽनुविश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसुविद्वभासि ॥ ७ ॥ त्वहत्तया वयुनयेदमचष्ट विश्वं सुप्तपञ्च इव नाथ भवत्प्रपत्तः ॥ तस्यापवर्ग्यशरणं तव पादमूळं विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तवन्थो ॥ ८ ॥ नृनं विमुष्टमतयस्तव मायया ते ये त्वां भवाष्ययिव-मोक्षणमन्यहेतोः ॥ अर्चति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्यमिन्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नॄणाम् ॥ ९ ॥ या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पादपद्मध्यानाद्भवज्ञ-नक्थाश्रवणेन वा स्यात् ॥ सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ माभूत्कित्वन्तकासिळुळितात्पततां विमानात् ॥ १० ॥ भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्विय मे प्रसङ्गो भ्यादनन्त महताममळाशयानाम् ॥ येनांजसोल्बणमुरुव्यसनं भवाविध नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः ॥ ११ ॥ तेन स्मरन्त्यित्तरां प्रिय-मीश मर्त्यं ये चान्वदः मुतसुहद्गृहवित्तदाराः ॥ ये त्वव्यनाभ भवदीयपदार्शविदसौगन्ध्यलुव्धहृदयेषु कृतप्रसङ्गाः ॥१२॥ तिर्यङ्गाद्विजसरोस्पदेव-दैत्यमर्त्यादिभिः परिचितं सदसिद्वशेषम् ॥ रूपं स्थविष्ठमज ते महदाद्यनेकं नातः परं परम वेद्वि न यत्र वादः ॥ १३ ॥ कल्पांत एतदिखलं जठरेण

यत्स्पर्शजं विषयसंबंधजन्यं सुखं तक्षरकेऽपि भवति ॥९॥ ननु स्वर्गादिसुखं सकामैः प्राप्यते । निष्कामभजने तन्न स्यादित्यत आह । येति । स्वमिहमिन निजानंदरूपेऽपिमाभूत् न भवतीत्यर्थः । अंतकस्यासिना कालेन लुलितात्वं छितात्वं छितात्वं सा नास्तीति किम्र वक्तव्यम् ॥१०॥ अतस्ते कथाश्रवणाय सत्सङ्गति देहीत्याह । भिक्तं त्विय प्रवहतां सातत्येन कुर्वताम् । ननु मोक्षं किं न याचसेऽत आह । येन महत्प्रसंगेनांजसा अयत्नत एवोरूणि व्यसनानि यस्मिस्तम् । नेष्ये पारं गिमष्यामि । भवद्गुणकथैवामृतं तस्य पानेन मत्तः सन् ॥११॥ कथामृतपानस्य मादकत्व-माह । तेऽतितरां प्रियमि मत्यं देहं न स्मरंति नानुसंदधते । ये च सुतादयः अदः मत्यमनुसंवद्धास्तानि । केते न स्मरंति ये कृतप्रसङ्गाः । केषु भवदीयपदारविदसौगंष्ये छुव्धं हृदयं येषां तेषु । तुशब्देनान्येषां केवलयोगादिनिष्ठानां देहाद्यभिमानानिष्ठति दर्शयति ॥१२॥ नन्वेवं विद्वानिष्ठतं किमित्यभिमानं वहस्यत आह । तियगिति । तिर्यञ्चनगदिभिः परिचितं व्याप्तं संतोऽसंतश्च विशेषा यस्य । महदादीन्यनेकानि कारणानि यस्य । हे परम अज! ते इदं स्थविष्ठं विराज्यस्यं केवलं वेशि। अतः परमीश्चरस्वरूपं न वेशि। यत्र वादः शब्दव्यापारो नास्ति तद्बबक्षरूपं च न वेशि।

मा०च०

1125(1

अतोऽभिमानो न निवर्तत इति भावः ॥१३॥ तदेवं भगवदनुर्भवया तद्भ्वद्धयं ज्ञात्वेश्वरह्णपन्नवर्णयन्नमस्करोति। कन्यांत एतत्त्रैलोवयं यः पुमान् शेते। स्वस्मिन्नेव हक् न बहिर्यस्य। योगनिद्राह्वत्वात्। अनंतसखः शेषसहायः तदंके शेषोत्संगे। यस्य नाभिरेव सिंधुः समुद्रस्तिस्नन् रोहतीति तथा तिस्मिन्काञ्चनलोकप्रवास्य गर्भे किणिकायां द्युमांस्तेजस्वी ब्रह्मा भवति। तंप्रणतोऽस्मीत्यर्थः
ह्वत्वात्। अनंतसखः शेषसहायः तदंके शेषोत्संगे। यस्य नाभिरेव सिंधुः समुद्रस्तिस्नन् रोहतीति तथा तिस्मिन्काञ्चनलोकप्रवास्य गर्भे किणिकायां द्युमांस्तेजस्वी ब्रह्मा भवति। तंप्रणतोऽस्मित्यर्थः
ह्वत्वात्। अनंतसखः शेषसहायः तदंके शेषोत्संगे। यस्य जाविद्याः स्त्वत्वाः स्वाद्याः स्वाद

गृह्णज्खेते पुमान्स्वदगनन्तसखस्तदंके ॥ यत्राभिसिंधुरुद्दकांचनलोकपद्मगभें चुमान्भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मे ॥ १४ ॥ त्वं नित्यमुक्तपरिगुद्धविद्यद्ध आत्मा कृटस्थ आदिपुरुषो भगवांस्त्र्यधीशः ॥ यद्बुद्ध चवस्थितिमखंडितया स्वदृष्टचा द्रष्टा स्थिताविधमखो व्यतिरिक्त आस्ते ॥१५॥ यस्मिन्विरुद्धगतयो ह्यानिशं पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तय आनुपूर्व्यात् ॥तद्ब्रह्म विश्वभवमेकप्रनन्तमाद्यमानन्दमात्रमविकारमहं प्रयद्ये ॥१६॥ सत्याशिषो हि भगवंस्तव पादपद्ममाशीस्तथाऽनुभजतः पुरुषार्थमूर्तेः ॥ अप्येवमार्य भगवान्परिपाति दीनान्वाश्रेव वत्प्तकमनुग्रहकातरोऽस्मान् ॥ १७ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ अथािरुद्धत एवं वै सत्सङ्क्तेन धोमता ॥ भृत्यानुरक्तो भगवान्प्रतिनन्द्येदमववीत् ॥ १८ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ वेदाहं ते व्यवसितं हिद राजन्यवालक ॥ तत्त्रयच्छामि भद्रं ते दुरापमिष सुव्रत ॥ १९ ॥ नान्यैरिधिष्टतं भद्र यद्ध्राजिष्णु प्रुविति ॥ यत्र ग्रहर्चताराणां ज्योतिषां चक्रमाहितम् ॥ २० ॥ मेळ्यां गोचकवत्स्थास्नु परस्तात्कत्पवासिनाम् ॥ धर्मोऽशिः कश्यपः शुक्रो सुन्यो ये वनौकसः ॥ चरन्ति दक्षिणीकृत्य अमन्तो यत्सतारकाः ॥ २१ ॥ प्रस्थिते तु वनं पित्रा दत्त्वा गां धर्मसंश्रयः ॥ षट्त्रिंशहर्षसाहस्रं रिवताऽव्याहतेद्रियः ॥२२॥ त्वद्ध्रातर्थुतमे नष्टे

दिम् ॥१६॥ सकामभजनादिष मोक्षमाशासान आह । हे भगवन् ! पुरुषार्थः परमानंदः स एव मृतिर्यस्य तस्य तव पादपद्यमाशिषो राज्यादेः सकाशात्सत्या आशीः परमार्थफलं हि निश्चितम् । कस्य तथा तेन प्रकारेण त्वमेव पुरुषार्थ इत्येवं निष्कामतया अन्वनुभजतः । यद्यप्येवं तथापि हे आर्य स्वामिन् ! दीनान्सकामान्ष्यस्मान्भगवान्परिपाति संसारभयाद्रश्वत्येव । यतः अनुम्र हे हिताचरणे कातरः परवशः । यथा नवमस्ता वाश्रा धेनुर्वत्सं क्षीरं पाययित वृकादिभ्यो रक्षित च तहत् ॥१७॥१८॥ व्यवसितं संकल्पितम् ॥ १९ ॥ तत्म्यच्छामीत्युक्तं कि तदित्यपेक्षायामाह । नान्यौरिति सार्धद्वाभ्याम् । हे भद्र ! श्रुवा चितिर्निवासो यस्मिन् । यत्र यस्मिन् आहितमित्तम् ॥ २० ॥ धान्याक्रमणाय आम्यमाणानां पश्नां वन्धनस्तम्भो मेढी तस्यां वलीवर्दमाह । नान्यौरिति सार्धद्वाभ्याम् । हे भद्र ! श्रुवा चितिर्निवासो यस्मिन् । यत्र यस्मिन् आहितमित्तम् ॥ २० ॥ धान्याक्रमणाय आम्यमाणानां पश्नां वन्धनस्तम्भो मेढी तस्यां वलीवर्दमाह । नान्यौरिति सार्धद्वाभ्याम् । हे भद्र ! श्रुवा चितिर्निवासो यस्मिन् । यत्र यस्मिन् आहितमित्तम् ॥ २० ॥ धान्याक्रमणाय आम्यमाणानां पश्नां वन्धनस्तम् अमन्तश्चरन्ति ॥ २१ ॥ एतच्च
समूद्दवत् अवांतरकल्पवासिनां परस्तादपि स्थास्तु लोकत्रयनाशेऽप्यनश्चरम् । धर्मायचादयो नक्षत्ररूपाः वनौकसः सप्तर्थयो यत्प्रदक्षिणीकृत्य अमन्तश्चरन्ति ॥ २१ ॥ एतच
राज्यानन्तरं भविष्यतीत्याह । प्रस्थित इति । तुभ्यं पृथ्वी दन्धा वनं प्रस्थिते । भावे क्तः । वनं प्रति दीर्घमुमनं कृते सित रक्षिता रिष्ठिता रिष्ठिपसि ॥ २२ ॥ त्वया असंकिष्यतमित्तमित्री

श्रीघरी

20.0

१६॥

मद्भक्तस्य तव द्रोहादेवं भविष्यतीत्याह । त्वद्भातिति । सा सुरुचिदीवार्गिन प्रवेचयित ॥ २३ ॥ किश्च इष्ट्रा माम् । यज्ञो हृदयं प्रिया मूर्तियस्य तम् ॥ २४ ॥ यतः स्थानात् ॥ २५ ॥ अतिदिश्य दत्त्वा ॥ २६ ॥ संकल्पजं मनोरथम् । पादसेवया प्रापितम् । संकल्पस्य निर्वाणं समाप्तिर्यस्मात् ॥ २७ ॥ मायाविनः सकामस्य यत्सुदुर्रुभं हरेः पदं तदेकेनैव जन्मना लब्ध्वाऽपि स्वमात्मानं मनोऽसिद्धार्थमत्राप्तमनोरथिमव कथममन्यत पुरुपार्थविदपि ॥ २८ ॥ २९ ॥ तापमेवाह । समाधिनेति सार्थैः षड्भिः । नैके अनेके भवा यस्मिन् । बहु-जन्माभ्यस्तेनेत्यर्थः । प्रणामस्तुत्यादिसमये गरुडाधिरूढस्तस्य हरेः पादच्छायां स्थितमात्मानं स्मरन्नाह । छायाम्रुपेत्येति । पृथङ्मितर्भेददृष्टिः सन् हा कप्टमिति भावः ॥३०॥ अनात्म्यमात्म-शून्यत्वमञ्जत्वम् । भवच्छेनुर्यदंतवत्तवाचे याचितवानस्मि ॥३१॥ अज्ञत्वे कारणं संभावयति । मतिरिति । पर्ताद्धर्भदपेक्षयाऽधः प्राप्तुवद्भिरत एवासहनशीलैः नाधुनाष्यवमानं ते इत्यादि सत्य-मृगयायां तु तन्मनाः ॥ अन्वेषंती वनं माता दावामिं सा प्रवेदयति ॥२३॥ इष्ट्रा मां यज्ञहृदयं यज्ञैः पुष्कलदक्षिणैः ॥ भुक्त्वा चेहाशिषः सत्या अंते मां संस्मरिष्यसि ॥ २४ ॥ ततो गंता असि मत्स्थानं सर्वलोकनमस्कृतम् ॥ उपरिष्टाद्दषिभ्यस्त्वं यतो नावर्तते गतः ॥ २५ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ इत्य-र्चितः स भगवानातदिश्यात्मनः पदम् ॥ बालस्य पश्यतो धाम स्वमगाद्गरुडध्वजः ॥ २६ ॥ सोऽपि संकल्पजं विष्णोः पादसेवोपसादितम् ॥ प्राप्य संकल्पनिर्वाणं नातिप्रीतो अस्यगात्पुरम् ॥ २७ ॥ विदुर उवाच ॥ सुदुर्लभं यत्परमं पदं हरेर्मायाविनस्तचरणार्चनार्जितम् ॥ लब्धाप्यसिद्धार्थ-मिवैकजन्मना कथं स्वमात्मानममन्यतार्थवित् ॥ २८ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ मातुः सपत्न्या वाग्वाणैईदि विद्धस्तु तान्स्मरन् ॥ नैच्छन्मुक्तिपते-र्मुक्ति तस्मात्तापमुपेयिवान् ॥ २९ ॥ ध्रुव उवाच ॥ समाधिना नैकभवेन यत्पदं विदुः सनंदादय ऊर्घरेतसः ॥ मासैरहं पड्मिरमुष्य पादयो-रछायामुपेत्यापगतः पृथङ्मितिः ॥ ३० ॥ अहो वत ममानात्म्यं मंदभाग्यस्य पश्यत ॥ भविच्छदः पादमूलं गत्वाऽयाचे यदंतवत् ॥ ३१ ॥ मिति-विदूषिता देवैः पतद्भिरसिंहण्णुभिः ॥ यो नारदवचस्तथ्यं नाग्राहिषमसत्तमः ॥ ३२ ॥ दैवीं मायामुपाश्रित्य प्रसुप्त इव भिन्नदृक् ॥ तथ्ये द्वितीयेऽ-प्यसित भातृभारुव्यहृदुजा ॥ ३३ ॥ मयैतत्यार्थितं व्यर्थं चिकित्सेव गतायुषि ॥ प्रसाद्य जगदात्मानं तपसा दुष्प्रसादनम् ॥ भविञ्जदमयाचेऽहं भवं भाग्यविवर्जितः ॥३४॥ स्वाराज्यं यच्छतो मौट्यान्मानो मे भिक्षितो बत ॥ ईश्वरात्क्षीणपुण्येन फलोकारानिवाधनः ॥ ३५ ॥ मैत्रेय खवाच ॥ न वै मुकुंदस्य पदारविंदयो रजोजुवस्तात भवादशा जनाः ॥ वांछन्ति तद्दास्यमृते अर्थमात्मनो यदन्छया छन्धमनःसमृद्धयः ॥ ३६ ॥ आकर्ण्यात्म-मिप नारदस्य वचो यो न गृहीतवानस्मि तस्य मे मितिविद्पिता ॥ ३२ ॥ किंच दैवीमिति । प्रसुप्तः म्बप्नानिव पश्यन् द्वितीयेऽसत्यिप आतैव आतृज्यः शत्रुरिति इष्टणा हृदुजा हृद्यशोकेन तप्ये वापमनुभवामि ॥३३॥ किश्च मया प्रसाद्य यत्प्रार्थितं तद्वचर्थमित्याह । भवच्छिदमिति ॥३४॥ एतदेव सदृष्टांतमाह । स्वाराज्यं निजानन्दं प्रयच्छतः सकाशादिभमानः श्लीणपुण्येन मया भिक्षितो याचितः । श्रीणेन पुण्येनेति वा दृष्टांत एव संबंधः । यथाऽधन ईश्वराचक्रवर्तिनः फलीकारान्सतुपतंडुलकणान् याचते तद्वत् ॥३५॥ एवं निःस्पृहत्वं तस्य युक्तमित्याह । तस्य दास्यं विनान्यमर्थमात्मनो नैव बांछन्ति। यदब्खयैव रुब्धेन मनसः समृद्धिर्येषां ते ॥ ३६ ॥ आकर्ण्येति । संपरेत्य मृत्वाऽऽगतमाकर्ण्यं यथा तथा न श्रद्धे विश्वासं न चकार ।

११७॥

अभद्रस्य मम भद्रं क्रुत इति मत्वा ॥३७॥ एष्यत्यचिरत इति देवर्षेर्वाक्यं श्रद्धाय ॥३८॥ त्राह्मणादिभिः पर्यस्तः परिवृतः ॥ ३९ ॥ ४० ॥ यस्य राज्ञो महिष्यौ मध्ये उत्तमं निधाय एकामेव शिविकां नरिवमानमारुह्य ॥ ४१ ॥ उपवनस्याभ्याशे समीपे ॥ ४२ ॥ विष्वक्सेनांघिसंस्पर्शेन इतमशेषमधं वंधनं च यस्य ॥४३॥ जात उद्दामो महान्मनोरथो यस्य ॥४४ ॥ अभिमंत्रिता पितुराशीभिः सह तेन कृतसंमाषणः ॥४५॥४६॥ सुरुच्याः प्रीतिर्नासंमावितेत्याह । यस्येति । नमंत्यनुसरंति आपो यथा स्वयमेव निम्नं देशमवतरंति ॥ ४७ ॥ ऊहतुर्दधतुः ॥४८ ॥४९ ॥

जमायांतं संपरेत्य यथागतम् ॥ राजा न श्रद्दधे भद्रमभद्रस्य कुतो मम ॥ ३७ ॥ श्रद्धाय वाक्यं देवर्षेर्हर्षवेगेन धर्षितः ॥ वार्ताहर्तुरितप्रीतो हारं प्रादान्महाधनम् ॥ ३८ ॥ सदश्वं रथमारुह्य कार्तस्वरपरिष्क्रतम् ॥ ब्राह्मणैः कुलवृद्धैश्च पर्यस्तोऽमात्यबंधुभिः ॥ ३९ ॥ शंखदुन्दुभिनादेन ब्रह्मघोषेण वेणुभिः ॥ निश्चकाम पुरात्तर्णमात्मजाभीक्षणोत्सुकः ॥ ४० ॥ सुनीतिः सुरुचिश्चास्य महिष्यौ रुक्मभूषिते ॥ आरुह्य शिविकां सार्धमुत्तमेनाभि-जग्मतुः ॥ ४१ ॥ तं दृष्ट्रोपवनाभ्याश आयांतं तरसा रथात् ॥ अवरुद्य नृपस्तूर्णमासाद्य प्रेमविह्वलः ॥ ४२ ॥ परिरेभेऽङ्गजं दोभ्यां दीर्घोत्कंठमनाः श्वसन्।। विस्वनसेनांत्रिसंस्पर्शहताशेषाघवंधनम् ॥४३॥ अथाजित्रन्मुहुर्म् र्धिन शीतैर्नयनवारिभिः ॥ स्नापयामास तनयं जातोदुदाममनोरथः ॥४४॥ अभिवंद्य पितुः पादावाशीर्भिश्राभिमंत्रितः ॥ ननाम मातरौ शीर्ष्णो सत्कृतः सञ्जनात्रणीः ॥ ४५ ॥ सुरुविस्तं समुत्याप्य पादावनतमर्भकम् ॥ परिष्वज्याह जीवेति बाष्पगद्भदया गिरा ॥ ४६ ॥ यस्य प्रसन्नो भगवान्गुणैमेँ त्यादिभिर्हरिः ॥ तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयम् ॥४७॥ उत्तमश्च श्रवश्चोभावन्योन्यं प्रेमविह्नलौ ॥ अंगसंगादुत्पुलकावस्रोधं मुहुरूहतुः ॥ ४८ ॥ सुनीतिरस्य जननी प्राणेभ्योऽपि प्रियं सुतम् ॥ उपगुह्य जहावाधिं तदङ्गस्पर्शनिर्वृता ॥ ४९ ॥ पयः स्तनाभ्यां सुम्नाव नेत्रजैः सिल्लैः शिवैः ॥ तदाभिषिच्यमानाभ्यां वीर वीरसुवी सुहुः ॥ ५० ॥ तां शशंसुर्जना राज्ञीं दिष्टचा ते पुत्र आर्तिहा ।। प्रतिलब्धिश्चरं नष्टो रिक्षता मंडलं भुवः ॥ ५१ ॥ अभ्यर्चितस्त्वया नूनं भगवान्त्रणतार्तिहा ॥ यदनुध्यायिनो वीरा मृत्युं जिग्युः सुदुर्जयम् ॥ ५२ ॥ लाल्यमानं जनैरेवं ध्रवं सधातरं नृपः ॥ आरोप्य करिणीं हृष्टः स्तूयमानोऽविशत्पुरम् ॥५३॥ तत्रतत्रोपसंक्षुप्तैर्हसन्मकरतोरणैः ॥ सवृन्दैः कदलीस्तम्भैः पूगपोतेश्च तद्विधैः ॥५४॥ चूतपल्लववासःसङ्मुक्तादामविलंबिभिः ॥ उपस्कृतं प्रतिद्वारमपां कुंभैः सदीपकैः ॥ ५५ ॥ प्राकारैगोंपुराकारैः शतकुम्भपरिन्छदैः ॥ सर्वतोऽलकुतं श्रीमद्विमानशिखरेचुभिः ॥ ५६ ॥ मृष्टचत्वररथ्या-

है नीर ! नीरसुर्वो ध्रुयमातुः अभिपिच्यमानाभ्यां पयस्तदा सुस्राव ॥५०॥ चिरं नष्टो दर्शनमग्राप्तः रक्षिता रक्षिष्यति ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ एविमिति व्यवहितं पित्राद्युपलालनं परामृज्यते ॥५३॥ पुरं वर्णयति । तत्रतत्रेति चतुर्भिः सष्टंदैः फलमंजरीयुक्तैः पुगानां पोतैर्वालवृक्षेस्तिद्विधेः सष्टंदैरुपस्कृतं प्रतिद्वारमित्युत्तरेणान्वयः ॥ ५४ ॥ चूतपल्लवाश्च वासांसि च स्नजश्च मुक्तादामानि च तेपां विशिष्टं लंबनमस्ति येषु कुम्भेषु ॥५५॥ गोपुरैरगारैश्च शातकुम्भाः परिच्छदाः परिकरा येषु विमानानामिव शिखरैषु तिर्येपाम्॥५६॥ चत्वरमंगणम् । रथ्या महामार्गः । अक्च उच्चस्योपरि निर्मिता

र्देश श्रीघरी अ

370 8

अ ।।१७॥

भूमिकामार्गो अर्थातरः मृष्टाः संमार्जिताश्रत्वरादयो यस्मिन् ॥५७॥ सिद्धार्थः व्वेतसर्पपः । अक्षता यवाः ॥ ५८ ॥ उपजह वर्यकिरन् । सतीः सत्यः ॥ ५९ ॥ ६० ॥ यत्र भवनोत्तमे ॥६१॥ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ कुम्रुत् कुम्रुदम् । पद्मादिमत्यो वाष्यः ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ऊढवयसं प्राप्तयौवनम् । अनुरक्ताः प्रजा यस्मिन् ॥ ६६ ॥ प्रवयसं वृद्धम् ॥ ६७ ॥ इति चतुर्थे टीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ दशमे आहंत्रुणां यचाणामकरोद्रथम् ॥ एक एवालकां गत्वेत्यस्य विक्रम उच्यते ॥ १ ॥ योपितां रत्निमवातिमनोहरम् । कन्यारत्नं चेति वा ॥ २ ॥ यचेणाद्रौ हिमवृति हतः। ट्टमार्गं चंदनचँचितम् ।। लाजाक्षतैः पुष्पफलैस्तंडुलैर्चलिभिर्युतम् ॥ ५७ ॥ ध्रवाय पथि दृष्टाय तत्र तत्र पुरस्नियः ॥ सिद्धार्थाक्षतदध्यं बुदूर्वापुष्प-फलानि च ॥ ५८ ॥ उपजहः प्रयुंजाना वात्सल्यादाशिषः सतीः ॥ शृण्वंस्तद्वल्गुगीतानि प्राविशद्भवनं पितुः ॥ ५९ ॥ महामणित्रातमये स तस्मिन्भवनोत्तमे ॥ लालितो नितरां पित्रा न्यवसिद्दिव देववत् ॥ ६० ॥ पयःफेननिभाः शय्या दांता रुक्मपरिच्छदाः ॥ आसनानि महाहाणि यत्र रोक्मा उपस्कराः ॥ ६१ ॥ यत्र स्फटिककुङ्येषु महामारकतेषु च ॥ मणिप्रदीपा आभांति छलनारत्नसंयुताः ॥ ६२ ॥ उद्यानानि च रम्याणि विचित्रैरमरद्रुमेः ॥ क्जिद्विहंगिमथुनैर्गायन्मत्तमधुत्रतैः ॥ ६३ ॥ वाष्यो वैदूर्यसोपानाः पद्मोत्पलकुमुद्रतीः ॥ हंसकारंडवकुलैर्जुष्टाश्रकाह्नसारसैः ॥ ६४ ॥ उत्तानपादो राजिं प्रभावं तनयस्य तम् ॥ श्रुत्वा दृष्टाऽद्भुततमं प्रपेदे विस्मयं परम् ॥ ६५ ॥ वीच्योढवयसं तं च प्रकृतीनां च संम-तम् ॥ अनुरक्तप्रजं राजा श्रुवं चक्रे भुवः पतिम् ॥ ६६ ॥ आत्मानं च प्रवयसमाकलय्य विशापितिः ॥ वनं विरक्तः प्रातिष्ठद्विमृशन्नात्मनो गतिम् ।। ६७ ।। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कंधे नवमो अधायः ।। ९ ।। मैत्रेय उवाच ।। प्रजापतेर्दुहितरं शिशुमारस्य वै प्रवः ।। उपयेमे अमि नाम तत्सुतौ कल्पवत्सरौ ॥ १ ॥ इलायामपि भार्यायां वायोः पुत्र्यां महाबलः ॥ पुत्रमुत्कलनामानं योपिद्रत्नमजीजनत् ॥ २ ॥ उत्तमस्त्वकृतो-द्वाहो सुगयायां वलीयसा ।। हतः पुण्यजनेनाद्रौ तन्माता अस्य गतिं गता ॥ ३ ॥ ध्रवो ध्रातृवधं श्रुत्वा कोपामर्षशुचार्पितः ॥ जैत्रं स्यंदनमास्थाय गतः पुण्यजनालयम् ॥ ४ ॥ गत्वोदीचीं दिशं राजा रुद्रानुचरसेविताम् ॥ ददर्श हिमवदुद्रोण्यां पुरीं गुह्यकसंकुलाम् ॥ ५ ॥ दध्मी शंखं बृहद्वाहुः खं दिशश्रानुनादयन् ॥ येनोद्धिग्नदशः क्षत्तरुपदेव्योऽत्रसन् भृशम्॥ ६ ॥ ततो निष्कम्य बलिन उपदेवमहाभटाः ॥ असहंतस्तं निनादमभिपेतुरु-दायुधाः ॥ ७ ॥ स तानापततो वीर उप्रधन्वा महारथः ॥ एकैकं युगपत्सर्वानहन् वाणैस्त्रिभिस्त्रिभिः ॥ ८ ॥ ते वै स्लाटस्ग्नेस्तैरिष्ठिभिः सर्व एव हि ॥ मत्वा निरस्तमात्मानमाशंसन् कर्म तस्य तत् ॥ ९ ॥ तेऽपि चामुममृष्यंतः पादस्पर्शमिवोरगाः ॥ शनैरविध्यन्युगपद्दिगुणं प्रचिकीर्षवः आजाविति पाठे युद्धे । अस्य गति गता मृतेत्यर्थः ॥ ३॥ कोपामर्पशुचां द्वंद्वैक्यम् । तेनार्पितो व्याप्तः । जैत्रं जयहेतुम् । पुण्यजनालयमलकाम् ॥ ४॥ रुद्रानुचरा भूताद्यः ॥ ५॥ दक्मी वादित-वान्। येन शंखवादनेन हे क्षत्तः ! उपदेव्यो यक्षस्त्रियः ॥ ६ ॥ ७ ॥ एकैकं त्रिभिस्तिभिरित्येवं सर्वास्त्रयोदशाग्रुतान् यक्षान्युगपदहन् जघान ॥ ८ ॥ निरस्तं पराजितम् । तस्य ध्रुवस्य तत्कर्माश्चंसन्

गरदा

तुष्धुः ॥ ९ ॥ तैऽपि तत्कर्मासद्दमाना अग्रुमविष्यन् द्विपुणं यथाभवत्येवं पड्मिः पड्मिः प्रतिकर्तुमिच्छंतः ॥ १० ॥ चित्रवाजैविचित्रपक्षैः ॥११॥१२॥ धारासंपातेन छन्नो गिरिरिव नैवा-इश्यत ॥ १३ ॥ सूर्यतुन्यः ॥ १४ ॥ यातुधानेषु राक्षसेषु जयकाशिषु जितमिति जयप्रकाशकेषु सत्सु ॥ १५ ॥ व्यधमत्संचूर्णयामास ॥ १६ ॥ वर्माणि कवचानि ॥ १७ ॥ शरःप्रमुखै-रास्तुताः प्रकीर्णा रेजुरिति द्वयोरन्त्रयः ॥ १८ ॥ १९ ॥ प्रायो बाहुन्येन विश्वकणाः संछित्रा अवयवा येपाम् ॥२०॥ आततायिनं शक्षपाणिम् ॥२१॥ इति ब्रुविन्त्यत्रापि न मायिनामित्या-

॥ १० ॥ ततः परिघनिस्त्रिशैः प्रासशूलपरश्वधैः ॥ शक्त्यृष्टिभिर्भुशुंडीभिश्चित्रवाजैः शरैरपि ॥११॥ अभ्यवर्षेन् प्रकुपिताः सरथं सह सार्थिम् ॥ इच्छंतस्तत्प्रतीकर्तुमयुतानि त्रयोदश ॥ १२ ॥ औत्तानपादिः स तदा शस्त्रवर्षेण भूरिणा ॥ न उपादृश्यत छन्न आसारेण यथा गिरिः ॥ १३ ॥ हाहाकारस्तदैवासीत्सिद्धानां दिवि पश्यताम् ॥ हतो उयं मानवः सूर्यो मग्नः पुण्यजनार्णवे ॥ १४ ॥ नदत्सु यातुधानेषु जयकाशिष्वथो मुधे ॥ उदतिष्ठद्रथस्तस्य नीहारादिव भास्करः ॥ १५ ॥ धनुर्विस्फूर्जयन्दिव्यं द्विषतां खेदमुद्रहन् ॥ अस्त्रीयं व्यथमद्वाणैर्घनानीकमिवानिलः ॥ १६ ॥ तस्य ते चापनिर्मुक्ता भित्त्वा वर्माणि रक्षसाम् ॥ कायानाविविश्वस्तिग्मा गिरीनशनयो यथा ॥१७॥ भन्नैः संबिद्यमानानां शिरोभिश्वाहकुंडलैः ॥ ऊरुमिर्हेमतालाभैदोंभिर्वलयवल्गुभिः॥ १८॥ हारकेयूरमुक्टरैरुणीषेश्च महाधनैः॥ आस्तृतास्ता रणभुवो रेजुर्वीरमनोहराः॥ १९॥ हतावशिष्टा इतरे रणाजिराद्रक्षोगणाः क्षत्रियवर्यसायकैः ॥ प्रायो विवृक्णावयवा विदुद्वुर्मुगेन्द्रविक्रीडितयूथपा इव ॥ २० ॥ अपश्यमानः स तदाततायिनं महामुधे कंचन मानवोत्तमः ॥ पुरीं दिदृक्षक्रिप नाविशदुद्विषां न मायिनां वेद चिकीर्षितं जनः ॥२१॥ इति व्रवंश्रित्रस्थः स्वसार्थिं यत्तः परेषां प्रतियोगशंकितः ॥ शुश्राव शब्दं जलधेरिवेरितं नभस्वतो दिच्च रजो अन्वदृश्यत ॥ २२ ॥ क्षणेनाच्छादितं व्योम घनानोकेन सर्वतः ॥ विस्फुरत्त-िंदा दिच्च त्रासयनस्तनियत्नुना ॥२३॥ ववृष् रुधिरौघासुनपूर्यविष्मुत्रमेदसः ॥ निपेतुर्गगनादस्य कवंधान्यग्रतोऽनय ॥ २४ ॥ ततः स्वेऽहर्यत गिरिनिपेतुः सर्वतो दिशम् ॥ गदापरिघनिस्त्रिशमुसलाः सारमवर्षिणः ॥२५॥ अहयोऽशनिनिः श्वासा वमंतोऽगिन रुषाचिभिः ॥ अभ्यधावनगजा मत्ताः सिंहव्याघाश्च यूथशः ॥ २६ ॥ समुद्र ऊर्मिभिभीमः प्लावयन्सर्वतो अवस् ॥ आससाद् महाहादः कल्पांत इव भीषणः ॥ २७ ॥ एवं-विधान्यनेकानि त्रासनान्यमनस्विनाम् ॥ समृजुस्तिग्मगतय आसुर्या माययाऽहुराः ॥ २८ ॥ ध्रवे प्रयुक्तामसुरैस्तां मायामतिदुस्तराम् ॥ निशाम्य तस्य मुनयः शमाशंसन्समागताः ॥ २९ ॥ मुनयः ऊचुः ॥ औत्तानपादे भगवांस्तव शार्ङ्गधन्वा देवः चिणोत्ववनतार्तिहरो विपक्षाच् ॥ यन्नामधे-देरनुपंगः । चित्ररथो श्रुवः यत्तो यत्नवान् । प्रतियोगः पुनरुद्योगस्तस्मान्छंकितः नभस्वतो वायोईतोः ॥२२॥ विस्फुरंत्यस्तिहितो यहिँमस्तेन त्रासयंतः स्तनियत्नवोऽशनयो यस्मिन् ॥२३॥ वर्षपुनिपेतुरित्यर्थः । न सुजित शारिमित्यस्गिह देरेष्मादि । मेदसः पुस्तवमार्पम् । मेदांसि अस्याग्रतो निपेतुः ॥ २४ । सात्रमवर्षिणः अत्रमसिहतं यद्वपं तद्वतः ॥ २५ ॥ अशनिवित्राः त्रवासो येषाम् ॥ २६ ॥ २७ ॥ त्रासनानि मर्यकराणि तिग्मा क्रा गतिः प्रवृत्तिर्येषाम् । असुरराक्षसादिशब्दैरद्रांतरत्वेन यक्षा एवोच्यंते ॥ २८ ॥ तस्य शं कल्याणमाश्रंसन्त्रार्थितवंतः ॥२९॥ तव

श्रीघरी

30.00

विपक्षान् शत्रूकाशयतु । अद्भा साक्षात् । अंजसा सुखेनैव मृत्युं तरित ॥ ३० ॥ इति श्रीमद्भागवते चतुर्थस्कंघे टीकायां दशमोऽष्यायः ॥ १० ॥ एकादशे तु यक्षाणां त्रयं दृष्ट्वा मनुः स्वयम् ॥ आगस्य वारयोमास ध्रुवं तत्त्वोपदेशतः ॥ १ ॥ एवं गदतां वचनम्रपदेशमिव निशम्य उपस्पृश्याचम्य यन्नारायणनिर्मितं नारायणास्त्रं तत्संदधे ॥ १ ॥ क्लेशा रागादयो यथा ॥ २ ॥ किंच तस्यार्पास्त्रमृषेर्नारायणादुद्भृतमस्त्रं प्रयुंजतः संद्धतः सतः सुवर्णमयाः पुंखा मूलप्रांता येषाम् । कलहंसानां वासांसि पक्षा येषां शरा विनिःसृता इति द्रष्टन्यम् । उपरिष्ठाच्छिलप्रहणात् ॥३॥ प्रधने युद्धे उन्नद्धा उच्छिताः फणा येषां ते सर्पाः ॥ ४ ॥ पृष्तिर्वणिनिकृता बाह्वादयो येषां तान् । परं लोकं निनाय। कथंभृतम् । ऊर्ध्वरेतसः संन्यासिनोऽर्कमंडलं निर्मिद्य यं वर्जित तम् ॥५॥ यमभिधाय निशम्य चाद्धा लोकोऽञ्जसा तरित दुस्तरमंग मृत्युम् ॥ ३० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कंधे दशमोऽध्यायः ॥१०॥ मैत्रेय उवाच ॥ निशम्य गदतामेवमृषीणां धनुषि ध्रुवः ॥ संदधेऽस्त्रमुपस्पृश्य यन्नारायणनिर्मितम् ॥ १ ॥ संधीयमान एतिसमन्माया गुह्यकनिर्मिताः ॥ क्षिप्रं विनेशुर्विदुर क्लेशा ज्ञानोदये यथा ॥ २ ॥ तस्यार्शास्रं धनुषि प्रयुंजतः सुवर्णपुंखाः कलहंसवाससः ॥ विनिःसृता आविविशुर्द्धिषद्वलं यथा वनं भीमरवाः शिखंडिनः ॥ ३ ॥ तैस्तिग्मधारैः प्रथने शिलीमुखैरितस्ततः पुण्यजना उपद्रताः ॥ तमभ्यधावन्कुपिता उदायुधाः सुपर्णमुन्नद्धफणा इवाहयः ॥ ४ ॥ स तान्प्रपत्कैरभिधावतो मुधे निकृत्तबाहुरुशिरोधरोदरान् ॥ निनाय लोकं परमर्कमंडलं त्रजंति निर्भिद्य यमूर्ध्वरेतसः ॥ ४ ॥ तान्हन्यमानान्भिवीच्य गुह्यकाननागसश्चित्ररथेन भूरिशः ॥ औत्तान्पादिं कृपया पितामहो मनुर्जगादोपूगतः सहिषिभिः ॥ ६ ॥ ूमनुरुवाच ॥ अलं वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पाप्मना ॥ येन पुण्यजनानेतानवधीस्त्वमनागसः ॥ ७ ॥ नास्मत्कुलोचितं तात कर्मैतत्सिद्वगिहितम् ॥ वधो यदुपदेवानामारव्धस्ते अकृतैनसाम् ॥ ८ ॥ नन्वेकस्यापराधेन प्रसंगाद्वहवो हताः ॥ भ्रातुर्वधाभितप्तेन त्वयांग भ्रातृवत्सल ॥ ९ ॥ नायं मार्गो हि साधूनां हृषीकेशानुवर्तिनाम् ॥ यदात्मानं पराग्गृह्य पशुवद्भृतवैशसम् ॥ १० ॥ सर्वभूतात्मभावेन भूतावासं हरिं भवान् ॥ आराध्याप दुराराध्यं विष्णोस्तत्परमं पदम् ॥ ११ ॥ स त्वं हरेरनुष्यातस्तत्पुंसामपि संमतः ॥ कथं त्ववद्यं कृतवाननुशिक्षन्सतां व्रतम् ॥ १२ ॥ तितिच्चया करुणया मैंत्र्या चाखिलजंतुषु ॥ समत्वेन च सर्वात्मा भगवान्संप्रसीदति ॥ १३ ॥ संप्रसन्ने भगवति पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः ॥ विमुक्तो जीवनिर्मुक्तो ब्रह्म निर्वा-णमुच्छति ॥ १४ ॥ भृतैः पंचिभरारव्धैर्योषित्पुरुष एव हि ॥ तयोर्व्यवायात्संभूतिर्योषित्पुरुषयोरिह ॥ १५ ॥ एवं प्रवर्तते सर्गः स्थितिः संयम ताननागसो निरपराधान् ॥ ६ ॥ तमसो नरकस्य द्वारेण येन रोपेण ॥७॥८॥ ननु मद्धातृहंतारः कथमकृतैनसोऽत आह । नन्विति ॥ ९ ॥ सत्यप्यपराधे तवैतदुचितं न भवतीत्याह। नाय-मिति । पराग्गृद्य पराग्भृतं देहमात्मानं गृहीत्वा पशवो यथा देहाभिमानादन्योन्यं घ्नंति तथाभृतानां वैशसं हिंसेति यत् ॥१०॥ त्वं च बान्ये साधुः सिन्नदानीं कथमन्यथा कृतवानित्याह । सर्वभूतात्मभावेनेति द्वाभ्याम् ॥ ११ ॥ अनुष्यातो हरेहिदि स्थितो विज्ञातो वा तत्पुंसा हरिदासानामिप साधुत्वेन मतः ॥ १२ ॥ सर्तां व्रतमेवाह । महत्सु तितिचया नीचेषु करुणया समेषु मैंश्याऽखिलेषु जंतुषु समत्वेन च ॥ १३ ॥ ततः कृतार्थो भवतीत्याद । संप्रसन्ने सति गुणैविमुक्तोऽत एव तत्कार्येण जीवेन लिंगशरीरेण निर्मुक्तः सिवर्गणं सुखात्मकं ब्रम् प्रामोति ॥ १४ ॥

11281

आतृहंत्स्वमंगीक्रत्योक्तमिदानी तु नात्मतो आतृषुत्रादिसंबंधो न चान्योन्यं हंतृत्यादिकपयीत्याह । भृतैरिति दशिमः । भृतैः पंचिमरारन्धेर्देहाद्याकारेणपरिणतैयोपित्पुरुपश्चेति प्रसिद्धिः । तयोर्व्य-वायान्मैथुनात्संभृतिरन्ययोषित्पुरुषयोरिह संसारे भवति ॥ १५ ॥ एवं तावत्सर्गः प्रवर्तते एवं पालकाकारेण परिणतैर्भृतैरेव स्थितिहंत् देहाकारपरिणतैः संयमः संहारः । स च परमात्मनो मायया गुणानां व्यतिकरात्र तु स्वतः ॥ १६ ॥ नतु जडानां देहानां वा कथं सर्गादिहेतुत्वं तत्राह । निमित्तमात्रं पुरुपर्षभ ईश्वरः यत्र यस्मित्रिमित्ते सति कार्यकारणात्मकं विश्वं अमिति परिवर्तते । यथाऽयस्कांते निमित्ते सति लोहं प्रवर्तते तद्वत् ॥ १७ ॥ नतु स चैन्निमित्तं तिहं तस्याविशेषाद्यगपदेव सर्गादित्रयं भवेदत आह । स खिन्वित । कालशक्त्या क्रमेण गुणानां प्रवाहः क्षोभस्तेन विभक्तं सृष्ट्यादिविषयं वीयं शक्तिर्यस्य । ननु कालोऽपि गुणान्युगपदेव क्षोभयतु तत्राह । चेष्टा कालशक्तिदुर्विभान्याऽचित्या ॥१८॥ ननु पित्रादिः सुजित पालयित राजादिनिहंति च चोरादिर्नत्वीश्वरस्तत्राह । स इति । अजनेन पित्रादिना जनं पुत्रादि जनयन्नादिकृत् अंतकं चोरादिकं तन्मृत्युहेतुना मारयन्नंतकरः स्वयं त्वनंतोऽनादिश्व अन्ययोऽश्लीणशक्तिश्व । अयं भावः । पित्रादयोऽन्यत उत्पर्यादिमंतो न स्वातंत्र्येण कारणं कित्वीश्वर एव तिन्नयंता सर्वकारणिमति ॥१९॥ न चैवं कुर्वतोऽपि वैपम्यप्रसक्तिः पक्षपाताभावादित्याह द्वाभ्याम् । न वा इति । मृत्यु-एव च ॥ गुणव्यतिकराद्राजनमायया परमात्मनः ॥ १६ ॥ निमित्तमात्रं तत्रासीन्निर्गुणः पुरुपर्षभः ॥ व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं यत्र भ्रमित लोह्वत् ॥ १७॥ स खिल्वदं भगवान्कालशक्त्या गुणप्रवाहेण विभक्तवीर्यः ॥ करोत्यकर्तेव निहंत्यहँता चेष्टा विभूम्नः खलुः दुविभाव्या ॥ १८॥ सोऽ नंतोऽन्तकरः कालोऽनादिरादिकृदन्ययः ॥ जनं जनेन जनयन्मारयन्मृत्युनांतकम् ॥ १९ ॥ न वै स्वपन्तोऽस्य विपक्ष एव वा परस्य मृत्योर्विशतः समं प्रजाः ॥ तं धावमानमनु धावंत्यनीशा यथा रजांस्यनिलं भूतसंघाः ॥२०॥ आयुषोऽपचयं जंतोस्तथैवोपचयं विभुः ॥ उभाभ्यां रहितः स्वस्थो दुःस्थस्य विद्धात्यसौ ॥ २१ ॥ केचित्कर्म वदंत्येनं स्वभावमपरे नृप ॥ एके कालं परे दैवं पुंसः काममुतापरे ॥ २२ ॥ अन्यक्तस्याप्रमेयस्य नानाशक्त्युदयस्य च ॥ न वै चिकीर्षितं तात को वेदाथ स्वसंभवम् ॥ २३ ॥ न चैते पुत्रक आतुईंतारो धनदानुगाः ॥ विसर्गादानयोस्तात पुंसो देवं हि कारणम्।। २४।। स एव विश्वं मुजति स एवावति हंति च।। अथापि ह्यनहंकारान्नाज्यते गुणकर्मभिः।। २५।। एष भूतानि रूपस्य समं यथा भवति प्रजाः कर्मभूता विशतः तस्य साम्येऽपि भूतेषु फलवैपम्यं तत्कर्मवशादिति सदृष्टांतमाह।तं धावन्तमन्वनीशाः कर्माधीना भूतसंघा धावंति। अनिलं धावंतमनु रजांसीव तत्र यथा रजसां तमः प्रकाशजलाग्न्यादिप्रवेशेऽपि नानिलस्य वैपम्यमेवमीश्वरस्यापीति भावः ॥ २० ॥ अपचयमुकालमृत्युम् । उपचयं कालमृत्योरपि रक्षाम् । यद्वा। अपचयं मशकादावुपचयं देवादौ स्वस्थत्वादुपचयापचयाभ्यां रहितोऽसौ विभुर्दुःस्थस्य कर्माधीनस्य विद्धाति ॥ २१ ॥ एवंभूतश्रेश्वरः सर्ववादिसंगतो विवादस्तु नाममात्र इत्याह । केचिदिति । पुंतः कामं वात्स्याय-नादयः । श्रुतिश्च कामोऽकार्पोत्कामः करोति कामः कर्ता कामः कार्रायतेत्यादि ॥ २२ ॥ नत्त कर्मादीनां जडत्वादिना स्वरूपतोऽपि भिन्नत्वात्कथमैकमत्यं तत्राह । अव्यक्तस्यात एवाप्रमेयस्य तथापि सत्त्वे हेतुः । नानाशक्तीनां महदादीनामुदयो यस्मात् चिकीपितमेव तावत्कोऽपि न वेद । अथ स्वस्य संभवो यस्मात्तमीश्वरं को वेद । न कोऽपि । अद्वेति पाठे सान्नात् । अतस्तत्त्वज्ञाना-भावाद्विशेषांशे विवाद इत्यर्थः। तथा च श्रुतिः। को अद्धा वेद क इह प्रावोचत्कृत आजाता कुत इयं विस्षृष्टिः। अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेऽनाथा को वेद यत आवभूवेत्यादिः।।२३।। ईश्वरवादस्य प्रकृतोपयोगमाह । न चैते आतुईतारः उक्तमेव हेतुमनुबद्ति । विसर्गादानयोर्मृत्युजन्मनोः यद्वा विसर्गः सृष्टिः आदानं संहारः दैवमीश्वर एव हि कारणम् ॥२४॥ तथापि निर्लेपतामाह । स

श्रीधर

अ० ११

# 1 253 IB

एवेति ॥२५॥ अनहंकारत्वे हेतुमाह । एप इति ॥२६॥ सत्यमीश्वर एव कर्ता तथाष्यहंकारादि मया न त्यक्तुं शक्यिमिति चेदत आह । तमेवेति चतुभिः । मृत्युमभक्तानां भक्तानां त्वमृतं उपेहि शरणं गच्छ । तमेवेत्यवधारणे हेतुः । यस्मै निस नासिकायां दामिभिर्यद्धा गाव इव विश्वसूजोऽपि नामिभर्यत्रिता बद्धाः संतो बिल हरंति । तत्कारितं कर्म कुर्वेतीत्यर्थः ॥२७॥ तदाराधनं च तव सुशक्यमेवेत्याह । यः पंचवर्षः स त्वं यमाराध्य त्रिलोक्या मूर्षिन पदं स्थानं लेभे लब्धानसि । इदानीं तमेवान्विच्छावलोकयेत्युत्तरेणान्वयः । प्रत्यंत्रि अक्षाणि यस्मिन् कियाविशेषणं वा ॥ २८ ॥ हरि ध्यायंतं प्रत्याह । हे अंग ध्रुव ! सुक्तविरोधे आत्मिन मनसि व्यवाश्रितमवस्थितमात्मदक् प्रत्यग्दष्टिः सन् अयं भेदो यस्मिस्तदिदं भेदमसदेव विश्वं यस्मिन्प्रतीयते ॥ २९ ॥

भूतात्मा भूतेशो भूतभावनः ॥ स्वशक्त्या मायया युक्तः स्जत्यित च पाति च ॥२६॥ तमेव मृत्युममृतं तात दैवं ,सर्वात्मनोपेहि जगत्परायणम् ॥ यस्मै विलं विश्वसृजो हरंति गावो यथा वै निस दामयंत्रिताः ॥ २० ॥ यः पंचवर्षो जननीं त्वं विहाय मातुः सपत्न्या वचसा भिन्नमर्मा ॥ वनं गतस्तपसा प्रत्यगक्षमाराध्य लेभे मूर्ष्नि पदं त्रिलोक्याः ॥ २० ॥ तमेनमंगात्मिनि मुक्तविश्वहे न्यपाश्रितं निर्णुणमेकमक्षरम् ॥ आत्मानमन्विच्छ विमुक्तमात्महग्यिसिन्निदं भेदमसत्प्रतीयते ॥ २९ ॥ त्वं प्रत्यगात्मिनि तदा भगवत्यनंत आनंदमात्र उपपन्नसमस्तराक्तो ॥ भिक्तं विधाय परमां शनकैरविद्याग्रंथिं विभत्त्यिसि ममाहिमिति प्रस्तद्वम् ॥ ३० ॥ संयच्छ रोषं भद्रं ते प्रतीपं श्रेयसां परम् ॥ श्रुतेन भूयसा राजन्नगदेन यथाऽऽमयम् ॥ ३१ ॥ येनोपसृष्टात्पुरुषाह्योक उद्विजते भृशम् ॥ न बुधस्तद्वशं गच्छेदिच्छन्नभयमात्मनः ॥ ३२ ॥ हेलनं गिरिशश्रातुर्धनदस्य त्वया कृतम् ॥ यज्जिवानपुण्यजनान्श्रातृन्नानित्यमिर्पतः ॥३३॥ तं प्रसादय वत्साश्र सन्नत्या प्रश्रयोक्तिभिः ॥ न यावन्महतां तेजः कुलं नोऽभिभविष्यति ॥३४॥ एवं स्वायंभुवः पौत्रमनुशास्य मनुर्श्ववस्या तनाभिवंदितः साकमृषिभिः स्वपुरं ययौ ॥३५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्वन्धे एकादर्शोऽध्यायः ॥ ११ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ श्रुवं निवृत्तं प्रतिबुद्धच वैशसादपेतमन्युं भगवान्धनेश्वरः ॥ तत्रागतश्चारणयक्षिकन्नरैः संस्तृयमानोऽभ्यवदस्कृतांजिस्स । १ ॥ धनद उवाच ॥ भो भो क्षत्रियदायाद परितुष्टोऽस्मि तेऽनघ ॥ यस्त्वं पितामहादेशाद्वरे दुस्त्यजमत्यजः ॥ २ ॥ न भवानवधीद्यचात्र यक्षा श्रातरं तव ॥ काल एव हि भूतानां प्रभुरप्ययभावयोः ॥ ३ ॥ अहं त्वमित्यपार्था धीरज्ञानात्पुरुष्वस्य हि ॥ स्वापीवाभात्यतद्वयान

तदन्वेपणफलमाह । त्वं तदान्वेपणकाल एव ॥ ३० ॥ उपदेशसारमाह । संयच्छेति द्वाभ्याम् । प्रतीपं प्रतिक्रलम् । अगदेनीपधेन यथा रोगं नियच्छिति ॥ ३१ ॥ येन रोपेणोपसृष्टाद्वधासात् ॥ ३२ ॥ अन्यच त्वया कार्यमित्याह । देलनमिति द्वाभ्याम् । यद्यतः जिन्तवान् घातितवान् ॥ ३३ ॥ ॥ ३४ ॥ ॥ ३५ ॥ इति श्रीमद्भागवते चतुर्थे टीकायामेकादशोऽध्यायः ॥११॥ द्वादशे धनदेनाभिनंदितः पुरमागतः ॥ यहैरिष्ट्वा हरेः स्थानमाहरोहेति कीर्त्यते ॥१॥ वैशसादधानिष्टुत्तं ज्ञात्वा ॥१॥ हे श्वत्रियदायाद क्षत्रियपुत्र ! अत्यजाः त्यक्तवानिस ॥२॥ न च वैरस्य कारण-मस्तीत्याह । न भवानिति । अध्ययभावयोर्मृत्युजन्मनोः ॥३॥ कथं तर्द्वाहं हंतेत्यादिबुद्धिस्तत्राह । अहमिति । आभाति प्रकाशते जायत इत्यर्थः । अतद्वधानाहेहानुसंधानात् । यया घिया वंधः

विषयेयो दुःखादिः ॥ ४॥ तत्तस्माद्गच्छ गत्वा च भगवंतं भजस्वेत्युत्तरेणान्वयः । सर्वभ्तात्मको विग्रहो यस्य ॥ ५॥ भजनीयावंद्यी यस्य तम् । गुणमय्या शक्त्या युक्तम् । कि तत्वतः न आत्ममायया अतस्तत्त्वतस्तया विरहितम् । यद्वा । शक्त्याऽऽत्ममायया युक्तं विरहितं च सगुणिनर्गुणभेदेन ॥ ६ ॥ काममसंकोचेन अविशंकितो निर्भयः अनंतरमितिकटम् ॥ ७ ॥ स वराय चोदित इत्यजुवादरूपं पृथग्वाक्यम् । अतः स वत्र इति तच्छव्दस्यापौनस्कत्यम् ॥ ८ ॥ ९ ॥ द्रव्यक्रियादेवतानां कर्म साध्यं फरुरूपं कर्मफलप्रदं चेत्यर्थः ॥१०॥ सर्वस्यात्मिन असर्वे सर्वो-पाधिविवर्जिते ॥ ११ ॥ १२ ॥ भोगैरैश्वर्यादिभिः अभोगैर्यज्ञाद्यनुष्ठानैः ॥१३ ॥ बहवः सवा यागाः संवत्सरा वा यस्मिस्तं कालं विवर्णसाधकं नीत्वा अविचलानि संयतानीद्रियाणि यस्य

नाद्यया वंधविपर्ययो ॥ ४ ॥ तद्ग्न्छ ध्रु व भद्रं ते भगवंतमधोत्तजम् ॥ सर्वभूतात्मभावेन सर्वभूतात्मविष्रहम् ॥ ५ ॥ भजस्व भजनीयांविमभवाय भवन्छिदम् ॥ युक्तं विरहितं शक्त्या गुणमय्याऽऽत्ममायया ॥६॥ वृणोहि कामं नृष यन्मतोगतं मत्तत्वमौत्तानपदेऽविशिक्तः ॥ वरं वराहोंऽम्बुजना-भपादयोरनंतरं त्वां वयमंग ग्रुश्रुम ॥ ७ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ स राजराजेन वराय चोदितो ध्रु वो महाभागवतो महामितः ॥ हरौ स वत्रेऽचित्तां स्मृतिं यया तरत्ययत्नेन दुरत्ययं तमः ॥ ८ ॥ तस्य प्रीतेन मनसा तां दस्वैडविडस्ततः ॥ पश्यतोऽन्तर्वधे सोऽपि स्वपुरं प्रत्यपद्यत ॥ ९ ॥ अथा-यजत यज्ञेशं कतुभिर्मूरित्त्विणेः ॥ द्रव्यक्रियादेवतानां कर्म कर्मफळपदम् ॥ १० ॥ सर्वात्मन्यच्युतेऽसर्वे तीत्रौद्यां भक्तिमुद्धह्व ॥ ददर्शात्मिन भूतेषु तमेवावस्थितं विभुम् ॥ ११ ॥ तमेवं शीलसम्पन्नं बह्मण्यं दोनवत्सलम् ॥ गोक्षारं धर्मसेतृनां मेनिरे पितरं प्रजाः ॥ १२ ॥ पर्द्र्त्रेशद्वर्षसाहस्रं शशास चितिमण्डलम् ॥ भोगैः पुण्यच्तयं कुर्वत्रभोगैरश्चभक्षयम् ॥ १३ ॥ एवं बहुसवं कालं महात्माऽविचलेन्द्रियः ॥ त्रिवर्गोपिकं नीत्वा पुत्रा-यादात्रृपासनम् ॥ १४ ॥ मन्यमान इदं विश्वं मायारिवतमात्मिनि ॥ अविद्यरिवतस्वप्रगंधर्वनगरोपमम् ॥ १५ ॥ आत्मस्त्र्यपत्त्यसुद्धदो बलमुद्ध-कोशमतःपुरं परिविहारभुनश्च रम्याः ॥ भूमण्डलं जलधिमेखलमाक्लस्य कालोपसृष्टमिति स प्रययो विशालाम् ॥ १६ ॥ तस्यां विश्रद्धकरणः शिव-वार्विगाह्य बद्ध्वासनं जितमरुज्जनसमाभौ ॥ १७ ॥ भक्ति हरौ भगवति प्रवहत्रजसमानन्दवाष्पकल्या सुदुर्श्वमानः ॥ विक्किद्यमानहृद्यः पुलकाचितांगो नात्मानमस्मरदसाविति सुक्तिंगः ॥ १८ ॥ स ददर्श

॥ १४ ॥ इदं देहादि भगवन्माययाऽऽत्मिन स्वस्मिन् रचितं मन्यमानः । अत्राविद्यासृष्टिं दृष्टांतयित अविद्यारचितेति ॥१५॥ आत्मा देहः आत्मादिमायिकमि पुनः कालेनोपसृष्टमिनत्यमा- कलय्य विचित्य विशालां वदिरकाश्रमम् ॥१६॥ तत्र तत्कृतमष्टांगयोगमाह । तस्यां शिवं वाः उदकं विगाह्य प्रविक्ष्येति स्नानादिनियमा उक्ताः । विश्चद्धकरण इति शमादयो यमाः आसना- दीनि स्फुटमेवोक्तानि । जितो मरुत्प्राणो येन आहतान्यक्षाणि येन भगवतः प्रतिनिधिभूते स्थूले विराङ्क्षे एतन्मनो द्धार । ध्यायक्रव्यवहितो ध्यात्ध्येयभेदशुन्यः सन्समाधौ स्थिस्तत्स्थूलं व्यस्जत् ॥१७॥ एवमजसं नित्यं हरौ भिक्तं प्रकर्षण वहन्नसौ ध्रुवोऽहमित्यात्मानं न सस्मार । यतो मुक्तलिंगस्त्यशक्तशरीराभिमानः । तत्र हेतवः । आनन्दवाष्पस्य कलया विद्वप्रवाहेणाभि-

श्रीधरी

27. 9:

में ॥२०॥

भूयमानः विक्कियमानं द्रवद्धदयं यस्य पुलकैर्न्याप्तांगः ॥१८॥१९॥ अन्वनंतरं देवप्रवरौ ददर्शेस्यनुपंगः । गदामवष्टम्य स्थितौ किरीटादिभिः सिहते चारुणी कुंडले ययोः ॥२०॥ उत्तमगायः पुण्यवलोकस्तस्य किंकरौ तौ विज्ञाय मधुद्धिपः पार्षत्प्रधानाविति हेतोः साध्वसेन संश्रमेण विस्मृतपूजाकमः केवलं तस्य नामानि गुणन्ननाम ॥ २१ ॥ २२ ॥ समद्रमिति सशारीरस्यैव विष्णु-पदारोहामिशायम् । अतीतृपत्तपितवान् ॥ २३ ॥ आवां तस्य पार्षदौ ॥ २४ ॥ सुदुर्जयत्वे हेतुः । स्रयः सप्तर्षयोऽपियदप्राप्य केवलमधः स्थिताः पत्रयंति । यचन्द्रादयः प्रदक्षिणं यथा मवत्येवं परिकामंति तदातिष्ठाधितिष्ठ ॥ २५ ॥ २६ ॥ आयुष्मित्रत्यपि सशारीरयानामित्रायमेव ॥ २७ ॥ मधु च्यवते स्वतीति मधुच्युत्तम् । पाठांतरे मधु च्युतं यस्यां ताममृतस्राविणीमित्यर्थः । कृतं

विमानाग्यं नमसोऽवतरद्ध्रुवः ॥ विभाजयहश दिशो राकापितिमिवोदितम् ॥ १९॥ तत्रानु देवप्रवरो चतुर्भुजो श्यामो किशोरावरुणं छुजेन्यो ॥ स्थिताववष्टभ्य गदां सुवाससो किरीटहारांगद्वारुकुंडलो ॥ २०॥ विज्ञाय ताबुत्तमगायिककरावभ्युत्थितः साध्वसविस्मृतक्रमः ॥ ननाम नामानि गृणन्मधुद्धिषः पार्षत्प्रधानाविति संहतांजिलः ॥ २१॥ तं कृष्णपादाभिनिविष्टचेतसं बद्धांजिलं प्रथयनम्रकंथरम् ॥ सुनंदनंदावुपसृत्य सिस्तिं प्रत्यूचतुः पुष्करनाभसंमतो ॥ २२॥ सुनंदनंदावूचतुः ॥ भो भो राजन्सुभद्रं ते वाचं नोऽविहतः शृणु ॥ यः पञ्चवर्षस्तपसा भवान्देवमतीतृपत् ॥ २३॥ तस्याखिलजगद्धातुरावां देवस्य शाङ्गिणः ॥ पार्षदाविह संप्राप्तो नेतुं त्वां भगवत्पद्म् ॥ २४॥ सुदुर्जयं विष्णुपदं जितं त्वया यत्सूरयोऽप्राप्य विवचते परम् ॥ आतिष्ठ तचंद्रदिवाकरादयो प्रहर्चताराः परियंति दिच्णम् ॥ २५॥ अनास्थितं ते पितृभिरन्यैरप्यंग किहिन्ति ॥ आतिष्ठ जगतां वंद्यं तिहृष्णाः परमं पदम् ॥ २६॥ एतिह्मानप्रवर्मुत्तमश्लोकमोलिना ॥ उपस्थापितमायुष्मन्नधिरोहं त्वमहिस् ॥ २७॥ मेन्नेय उवाच ॥ निशम्य वैकुठिनयोज्यमुख्ययोर्मधुच्युतं वाचमुरुक्रमप्रियः ॥ कृताभिषेकः कृतिनत्यमंगलो मुनीन्त्रणम्याशिषमभ्यवादयत् ॥ २८॥ परीत्याभ्यर्थं धिष्ण्याग्यं पार्षदावभित्रंच च ॥ इयेष तदिधष्ठातुं विश्रद्र्षं हिरण्मयम् ॥ २९॥ तदोत्तानपदः पुनो ददर्शांतकमागतम् ॥ मृत्योम् धि पदं दत्ता आरुरोहाद्धुतं गृहम् ॥ ३०॥ तदा दुद्वंभयो नेदुर्मृदंगपणवादयः ॥ गधर्वमुख्याः प्रजगुः पेतुः कुसुमवृष्टयः ॥ ३१॥ स च स्वलोकमारोन्द्यन्तुनीतिं जननीं ध्रुवः ॥ अन्वस्मरदगं हित्वा दीनां यास्ये त्रिविष्टपम् ॥ ३२॥ इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमौ ॥ दर्शयामासतुर्देवीं पुरो यानेन गच्छतीम् ॥ ३३॥ तत्र तत्र प्रशसद्धिः पिथ वैमानिकैः सुरैः ॥ अवकीर्यमाणो दहशे कसुमैः कमशो प्रहान् ॥ ३४॥ तत्र तत्र प्रशसद्धिः पिथ वैमानिकैः सुरैः ॥ अवकीर्यमाणो दहशे कसुमैः कमशो प्रहान् ॥ ३४॥ तत्र तत्र पर्यामासतुर्देवी

नित्यं कर्म मंगलं चालंकरणं येन अभ्यवादयद्वादयामास ॥२८॥ तदेव रूपं हिरण्मयं प्रकाशबहुलं विभ्रत्सिक्षयेष ऐच्छत् ॥२९॥ गृहं विमानम् । अयं भावः । यदा धुवो विमानमारोहु-मैच्छत्तदा मृत्युरागत्य प्रणम्योवाच । हे महाराज ! मामंगीक्ररु । उवाच धुवः । स्वागतं ते क्षणं तावदुपविश । एवम्रुक्त्वा धुवो विष्णोः स्मरणं कृत्वा मृत्योर्मूष्टिन पदं दस्वा विमानाग्र्यमारुरोह् ॥ ३० ॥ ३१ ॥ दीनां हित्वा कथमगं दुर्गमं त्रिविष्टपं यास्यामीत्यन्वस्मरत् ॥ ३२ ॥ व्यवसितमभित्रायम् । व्यवसाय झात्वा ॥३३॥३४॥ देवयानेन देवमार्गेण विमानेनेति षा मुनीन्सप्तर्पी- गरशा

निष ततः परस्ताद्यद्विष्णोः पदं तद्भ्यगात् । ध्रुवा गतिर्यस्य सः ॥ ३५ ॥ यद्भ्राजमानमतु यस्य रुचा लोका यैऽननुग्रहा निष्कृपास्तै यन्नावजन्न गतवंतः ॥ ३६ ॥ अन्युतः प्रियो वांधवो येपाम् ॥३७॥३८॥ अनिमिषमनलसं न्योतिषां चक्रं यस्मिन्नाहितमपितं सद्भ्रमति । मेळ्यामाहितो गंभीरवेगो गवां गण इव ॥३९॥ आतोदं वीणां विजुद्न्वाद्यन्त्रचेतसां ब्रह्मसत्रे भगवन्माहात्म्यप्रसंगेन ध्रुवमहिमप्रतिपादनपरांस्त्रीन् क्लोकानगायत् ॥४०॥ न्नमिति । पतिरेव देवया यस्यास्तस्याः सुतस्य यस्तपः प्रभावस्तस्य तां गतिं फलमधिगंतुं वेदवादशीला ब्रह्मपयोऽपि नैव प्रभवंति । अभ्युपायान्भगवद्धमीन् दृष्ट्वापि कि पुनर्नृपाः ॥४१॥ तपःप्रभावं गतिं च विश्वनष्टि द्वाभ्याम्।गुरुदाराः पितृपत्नी सुरुचिस्तस्या वाक्यशरैभिन्नेनात एव दृयता हृदयेन वनं यातः

यानेन सोऽतित्रज्य मुनीनिप ॥ परस्ताद्यद्ध्वगतिर्विष्णोः पदमथाभ्यगात् ॥३५॥ यद्धाजमानं स्वरुचैव सर्वतो लोकास्रयो ह्यनुविधाजंत एते ॥ यन्नात्रजन्जंतुषु येऽननुग्रहा त्रजंति भद्राणि चरंति येऽनिशम् ॥३६॥ शांताः समदृशः शुद्धाः सर्वभूतानुरंजनाः ॥ यांत्यंजसाऽच्युपदमच्युतिप्रयवां-थवाः ॥ ३७ ॥ इत्युत्तानपदः पुत्रो भ्रुवः कृष्णपरायणः ॥ अभूत्त्रयाणां लोकानां चूडामणिरिवामलः ॥ ३८ ॥ गंभीरवेगोऽनिमिषं ज्योतिषां चकमाहितम् ॥ यस्मिन्भ्रमति कौरव्य मेळ्यामिव गवां गणः ॥ ३९ ॥ महिमानं विलोक्यास्य नारदो भगवानृषिः ॥ आतोद्यं वितुदन्श्लोकान्सत्रेऽ-गायत्त्रचेतसाम् ॥ ४० ॥ नारद उवाच ॥ नूनं सुनीतेः पतिदेवतायास्तपःप्रभावस्य सुतस्य तां गतिम् ॥ दृष्टाऽभ्युपायानपि वेदवादिनो नैवाधि-गृतुं प्रभवन्ति किं नुपाः ॥४१॥ यः पश्चवर्षो गुरुदारवाक्शरैर्भिन्नेन यातो हृदयेन दूयता ॥ वनं महादेशकरोऽजितं प्रभुं जिगाय तद्धक्तगुणैः परा-जितम् ॥४२॥ यः चत्रबन्धुर्भुवि तस्याधिरूढमन्वारुरुचेदपि वर्षपूर्गैः ॥ षट्पश्चवर्षो यदहोभिरल्पैः प्रसाद्य वैकुण्ठमवाप तत्पदम् ॥ ४३ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ एतत्ते अभिहितं सर्वं यत्पृष्टो अहिमह त्वया ॥ ध्रवस्योद्दामयशसश्चरितं संमतं सताम् ॥ ४४ ॥ धन्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं स्वस्त्ययनं महत् ॥ स्वर्गं भोव्यं सोमन्स्यं प्रशस्यमध्मर्षणम् ॥ ४५ ॥ श्रुत्वैतन्छुद्धयाऽभीदणमन्युतिषयचेष्टितम् ॥ भवेद्भक्तिर्भगवति यया स्यात्क्वेशसंच्तयः ॥ ४६ ॥ महत्त्विमिञ्छतां तीर्थं श्रोतुः शीलादयो गुणाः ॥ यत्र तेजस्तिदिञ्छूनां मानो यत्र मनस्विनाम् ॥ ४७ ॥ प्रयतः कीर्तयेत्प्रातः समवाये द्विजन्मनाम् ॥ सायं च पुण्यश्लोकस्य भ वस्य चरितं महत् ॥ ४८ ॥ पौर्णमास्यां सिनीवाल्यां द्वादश्यां श्रवणे अथा ॥ दिनक्षये व्यतीपाते संक्रमे अर्विने अपि वा ॥ ४९ ॥ श्रावयेच्छ्रदधानानां तीथपादपदाश्रयः ॥ नेच्छंस्तत्रात्मनात्मानं संतुष्ट इति सिद्धचिति ॥ ५० ॥ ज्ञानमज्ञाततत्त्वाय यो दद्यात्सत्पथेऽमु-

सम्नजितमपि यो जिगाय वशीकृतवान् ॥ ४२ ॥ यस्याधिरूढं तेन प्राप्तं पदं यो भ्रुवि क्षत्रवंधुः क्षत्रियो भवेत्स तमनु वर्षसमृहैरप्यारोढुमिच्छेदपि किम् । तत्संकल्पोऽप्यशक्यो द्रत आरोहण-मित्यर्थः । कथंभृतं पदम् । पड्वा पञ्च वा वर्षाणि यस्य सः । अल्पैरेवाहोभिवैंकुंठं प्रसाद्य यत्तस्य पदमवाप तत् ॥ ४३ ॥ उद्दामम्रुत्कृष्टं यशो यस्य ॥४४॥ धनादेनिमित्तम्। श्रौच्यं श्रुवस्थान-प्रापकम् । प्रशस्यं प्रशंसार्हम्। अवमर्षणं पापनाशनम् ॥४५॥ अच्युतिष्रयस्य ध्रुवस्य चेष्टितं श्रुत्वा यो वर्तते तस्य भक्तिभवेत् ॥४६॥ तीर्थं महत्त्वावाप्तिस्थानम् । गुणा यत्र भवन्ति ॥४७॥

श्रीधरी

370 22

गरशा

समवाये समायाम् ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ नेच्छितिष्कामस्तत्र श्रवणे आत्मनैवात्मानं प्रति संतुष्टो मवतीति हेतोः सिद्धि प्राप्नोति ॥५०॥ किंच सत्त्रथे भगवन्मार्गेऽमृतरूपं झानं यो दद्यात् ॥५१॥ ध्रुवस्य चिरतं मया तेऽमिहितम् । मातुर्गृ हं च हित्वा ॥ ५२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कंधे टीकायां द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ एवं पश्चिमिरध्यायैर्धु वचर्याऽनुवर्णिता ॥ अथैका-दशिमिश्रतं पृथुचारित्रमुच्यते ॥ १ ॥ तत्र त्रयोदशे वक्तुं पृथोर्जन्म ध्रुवान्वये ॥ अंगो वेनिषता पुत्रक्षीर्णाद्वत इतीर्यते ॥ २ ॥ प्ररुढो भावो भक्तिर्यस्य ॥ १ ॥ अन्ववाये वंशे ॥ २ ॥ नारदेन प्रचेतसां सत्रे विणताः कथाः प्रष्टुं तन्महिमानमाह । मन्य इति । देवस्य दर्शनं यस्य हरेः परिचर्याप्रकारः कियायोगः पञ्चरात्रे येन प्रोक्तः ॥ ३ ॥ स्वधर्मशिलैः प्ररुपैः प्रचेतोभिः ॥ ४ ॥ ५ तम् ति विष्यातिष्ठा विष्यातिष्ठा विष्यातिष्ठा विष्यातिष्ठा विष्यातिष्ठा विष्यातिष्ठा स्वर्थाः क्रीडनकानि

तम् ॥ कृपालोदीननाथस्य देवास्तस्यानुगृक्कते ॥ ५१ ॥ इदं मया तेऽभिहितं कुरूद्धह ध्रुवस्य विख्यातिवशुद्धकर्मणः ॥ हित्वाऽर्भकः क्रीडनकानि मातुर्गृहं च विष्णुं शरणं यो जगाम ॥ ५२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कंधे ध्रुवचिरतं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ सृत उवाच ॥ निशम्य कोषारविणोपवर्णिते ध्रुवस्य वैकुंठपदाधिरोहणम् ॥ प्ररूढभावो भगवत्यधोच्चचे प्रष्टुं पुनस्तं विदुरः प्रचक्रमे ॥ १ ॥ विदुर जवाच ॥ के ते प्रचेतसो नाम कस्यापत्यानि सुन्नत ॥ कस्यान्ववाये प्रख्याताः कुत्र वा सत्रमासते ॥२॥ मन्ये महामागवतं नारदं देवदर्शनम् ॥ येन प्रोक्तः कियागाः परिचर्याविधिर्हरेः ॥३॥ स्वध्मर्यात्तेः पुरुपैर्भगवान्यज्ञपूरुषः ॥ इज्यमानो भक्तिमता नारदेनेरितः किल ॥४॥ यास्ता देविणा तत्र वर्णिता भगवत्कथाः ॥ महां शुप्रूपवे बद्धन्कात्स्यन्विप्तात्मा विद्यस्त ।। ५ ॥ मन्नेय जवाच ॥ ध्रुवस्य चोत्कलः पुत्रः पिति प्रस्थिते वनम् ॥ सार्वभौमश्रियं नैच्छदिषराजासनं पितुः ॥ ६ ॥ स जन्मनोपशांतात्मा निःसंगः समदर्शनः ॥ ददर्श लोके विततमात्मानं लोकमात्मनि ॥ ७ ॥ आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं प्रत्यस्तमितविग्रहम् ॥ अववोधरसैकात्म्यमानंदमनुसंततम् ॥ ८ ॥ अव्यविच्छन्नसं लेकत्रयोगात्रिदग्धकर्ममलाशयः ॥ स्वरूपमवरुधानो नात्मनोऽन्यं तदेशत् ॥ ९ ॥ जबांधविधरोन्मत्तमृकाकृतिरतन्मतिः ॥ लित्ताः पिथ वालानां प्रशांताचिरिवानलः ॥ १० ॥ मत्या तं जबमुन्मतं कुलवृद्धाः समंत्रिणः ॥ वत्सरं भूपति चकुर्यवीयांसं अमेः स्रतम् ॥ ११ ॥ स्ववीिथवित्तरस्येष्टा भार्याऽत्तत् पद्यात्मान्ताः ॥ १३ ॥ पदोपो निशिथो च्युष्ट इति दोषामुतास्त्रयः ॥ च्युष्टः स्रतं पुष्किरिवानलक्ति सर्वतेजसमादधे ॥ १४ ॥ सच्छुःस्रतमाकृत्यां पत्न्यां मनुमवाप ह ॥ मनोरस्तत महिषी विरजान्नब्वला

प्रामास्ता स्वाप्त । व्यष्टः सत्त पुष्कारण्या सर्वताजसमाद्ध ॥ १४ ॥ स चत्तुःसुतमाकृत्या पत्न्या मनुमवाप ह ॥ मनारसूत महिषा विरज्ञान्निङ्कला भूवस्य वंशे वे जाता इति वक्तुं भ्रुवस्य वंशमनुक्रामति । भ्रुवस्यत्यादिना । पितः सार्वभौमिश्रियं नैच्छद्धिराजासनं च ॥ ६ ॥ अनिच्छाहेतुमाह । स इति चतुनिः ॥७॥ आत्मानं स्वरूपभूतं न्रक्षावरंधान आप्नुवन् जानमात्मनो नान्यं तदैक्षत । स्वयं सर्वस्मादन्यः सन् । कथंभृतं न्रक्ष । निर्वाणं शांतम् । प्रत्यस्तिमतः शांतो विष्रहो भेदो यस्मिन् अवबोधरसेनैकात्म्यं यस्य ॥ ८ ॥ कथंभृतः । अव्यवच्छिन्नो यो योगः स एवाग्निस्तेन द्राधः कर्ममल आश्यो वासना च यस्य ॥ ९ ॥ जडादीनामिवाकृतिर्यस्य तथाभृतो लक्षितः अतन्मतिः न तेषामिव मतिर्यस्य सर्वन्नत्वात्। प्रशांतान्यचीपि ज्वाला यस्यानलस्य तद्वत्स्थितः ॥१०॥ यवीयांतम्रत्कलमात्मनिष्ठम् ॥११॥ इष्टा त्रिया भार्या ॥ १२ ॥ १३ ॥ निश्चिशो निशीथः ॥ १४ ॥ स सर्वतेषाश्चाःसंझं मनुं सुतं

181

मा०चं० है

॥२२॥

पुत्रमवाप । मनोर्मिहिपी नड्वला विरजान् शुद्धान्युरुप्रशुखान्द्वादश सुतानस्त ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ अंग है विदुर ! वागेव वर्ज येपाम् ॥१९॥ मथने हेतुः । अराजक इति । आदाः पुरग्रामादीनां तेन रचितत्वात् ॥ २० ॥ यद्यस्याः प्रजाया हेतोर्विमनाः सन्ययौ ॥ २१ ॥ किंवा अंदः अपराधं वेने उद्दिश्य आलच्य ॥२२॥ यतोऽयमधर्म इत्याह । नावध्येयोऽवज्ञेयोऽपि न भवति ॥ २३ ॥ परावरविदां मध्येऽतिश्रेष्ठः ॥ २४ ॥ अभावी पुत्रः काम्यकर्मणा बलादापादितो न सुखाय भवेदिति द्योतयन्नंगस्य पुत्रोत्पत्तिक्रममाह । अंग इत्यादिना ॥ २५ ॥ २६ ॥ सुतान् ॥ १५ ॥ पुरुं कुत्सं त्रितं द्युम्नं सत्यवंतमृतं त्रतम् ॥ अतिष्टोममतीरात्रं प्रद्युम्नं शिविमुल्मुकम् ॥ १६ ॥ उल्मुकोऽजनयत्पुत्रान्पुष्क-रिण्यां षडुत्तमान् ॥ अंगं सुमनसं रूपातिं कतुमंगिरसं गयम् ॥ १७ ॥ सुनीथांगस्य या पत्नी सुषुवे वेनमुल्वणम् ॥ यहौःशील्यात्स राजिर्षिनिवि-ण्णो निरगात्पुरात ॥ १८ ॥ यमंग शेपुः कुपिता वाग्वज्ञा मुनयः किल ॥ गतासोस्तस्य भूयस्ते ममंथुर्दक्षिणं करम् ॥ १९ ॥ अराजके तदा लोके दस्युभिः पीडिताः प्रजाः ॥ जातो नारायणांशेन पृथुराद्यः क्षितीश्वरः ॥ २०॥ विदुर उवाच ॥ तस्य शीलिनिधेः साधीर्बद्धण्यस्य महात्मनः ॥ राज्ञः कथमभूदृष्टा प्रजा यद्विमना ययौ ॥२१॥ किंवांहो वेन उद्दिश्य ब्रह्मदंडमयूयुजन् ॥ दंडब्रतधरे राज्ञि मुनयो धर्मकोविदाः ॥२२॥ नावध्येयः प्रजापालः प्रजाभिरघवानिष ॥ यदसौ लोकपालानां विभत्यों जः स्वतेजसा ॥ २३ ॥ एतदाख्याहि मे ब्रह्मन्सुनीथात्मजवेष्टितम् ॥ श्रद्दधानाय भक्ताय त्वं परावरवित्तमः ॥ २४ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ अंगोऽश्वमेधं राजर्षिराजहार महाऋतुम् ॥ नाजग्मुर्देवतास्तस्मिन्नाहूता ब्रह्मवादिभिः ॥ २५ ॥ तमूचुर्विस्मितास्तत्र यजमानमथर्त्विजः ॥ हवींषि ह्यमानानि न ते गृह्णंति देवताः ॥ २६ ॥ राजन्हवींष्यदुष्टानि श्रद्धयाऽऽसादितानि ते ॥ इंदौ-स्ययातयामानि योजितानि धृतव्रतैः ॥ २७ ॥ न विदामेह देवानां हेलनं वयमण्विष ॥ यत्र गृह्णंति भागान्स्वान्ये देवाः कर्मसाक्षिणः ॥ २८ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ अंगो द्विजवचः श्रुत्वा यजमानः सुदुर्मनाः ॥ तत्प्रष्टुं व्यमुजद्वाचं सदस्यांस्तदनुज्ञया ॥ २९ ॥ नागच्छंत्याहुता देवा न गृह्णंति ग्रहानिह् ॥ सदसस्पतयो त्रृत किमवद्यं मया कृतम् ॥ ३० ॥ सदसस्पतय ऊचुः ॥ नरदेवेह भवतो नाघं तावन्मनाक् स्थितम् ॥ अस्तयेकं प्राक्त-नमघं यदिहेदक् त्वमप्रजः ॥ ३१॥ तथा साधय भद्रं ते आत्मानं सुप्रजं नृप ॥ इष्टस्ते पुत्रकामस्य पुत्रं दास्यति यज्ञभुक् ॥ ३२ ॥ तथा स्व-भागधेयानि ग्रहीष्यंति दिवौक्सः ॥ यद्यज्ञपुरुषः साक्षादपत्याय हरिर्वृतः ॥ ३३ ॥ तांस्तान्कामान्हरिर्दद्याद्यान्यान्कामयते जनः ॥ आराधितो

अयातयामान्यगतवीर्याणि ॥ २७ ॥ २८ ॥ यज्ञे गृहीतमौनोऽिष वाचं व्यसृजत्प्रायुंक्त ॥ २९ ॥ आहुता आहूताः ग्रहान्सोमपात्राणि इह यज्ञे न गृह्वंति ॥ ३० ॥ इह जन्मिन न तावन्मना-गीषद्प्यघं स्थितम् । कथंचिक्जातस्यायस्य सद्य एव प्रायिश्वत्तैः क्षालनात् । किंतु प्राक्तनमेकमधमस्ति यद्यस्मादीदक् गुणाधिकोऽिष त्वं प्रजारिहतः ॥३१॥ अतो यथा देवा हिवर्गृ ह्वंति तथात्मानं सुप्रजं साध्य । कथं साधनीयं तदाहुः । इष्ट इति ॥३२॥ तथा सति स्वभागान् ग्रहीष्यंति । यद्यतो हिरः साक्षाद्भृतः स्यात् । अतस्तेन सह सर्वे देवा आगमिष्यंतीत्पर्थः ॥३३॥ नन्वितितुच्छा- श्रीघरी

270 23

न्कामान्हरिः कथं दद्यात्तत्राह । तांस्तानिति ॥ ३४ ॥ प्रजातये पुत्रोत्पत्तये शिपिविष्टाय शिपिवु पशुपु यञ्चरूपेण प्रतिष्टाय । तथा च श्रुतिः । यञ्चो वै विष्णुः पश्चः शिपियञ्च एव पशुपु प्रतिन्ति ।। ३५ ॥ तस्मादिति योग्यतयाग्नेः ॥ ३६ ॥ पत्न्यै प्रादात् ॥ ३७ ॥ प्रमांसं स्तेऽनेनेति तथा तत्प्राश्य पत्युः सकाशाद्गर्भमाद्धे अप्रजा सती ॥३८॥ मातामहं मृत्युम् । मृत्योहिं पुत्री सुनीथा ॥ ३९ ॥ मृगयुर्लु व्धकः सन् तं दृष्ट्वा वेनोऽसावागच्छतीति जनः सर्वोऽप्यरौच्छुकोश ॥ ४० ॥ आकीडे कीडास्थाने वालान्पश्चितामारयत् ॥ ४१ ॥ विचच्य दृष्ट्वा ॥ ४२ ॥ दुर्मनसस्तस्य कुपुत्रनिदावाक्यान्याह प्रायेणेति त्रिभिः। अप्रजा यैस्तैरम्यर्चितः। तत्र हेतुः। कुत्सितैरपत्यैः संभृतं दुर्भगं धारियतुमशक्यं दुःखं ये न विदंति ॥४३॥ सर्वेपां सर्वेः सह आधिर्मानसी

यथैवैष तथा पुंसां फलोदयः ॥ ३४ ॥ इति व्यवसिता विपास्तस्य राज्ञः प्रजातये ॥ पुरोडाशं निरवपव्छिपविष्टाय विष्णवे ॥ ३५ ॥ तस्मात्पुरुष उत्तस्थौ हेममाल्यमलांबरः ॥ हिरण्मयेन पात्रेण सिद्धमादाय पायसम् ॥ ३६ ॥ स विप्रानुमतो राजा गृहीत्वांजलिनौदनम् ॥ अवघाय मुदा युक्तः प्रादात्पत्न्या उदारधीः ॥ ३७ ॥ सा तत्पुंसवनं राज्ञी पाश्य वै पत्युरादधे ॥ गर्भं काल उपावृत्ते कुमारं सुषुवेऽप्रजा ॥ ३८ ॥ स बाल एव पुरुषो मातामहमनुत्रतः ॥ अधर्माशोद्भवं मृत्युं तेनाभवदधार्मिकः ॥ ३९ ॥ स शरासनमुद्यम्य मृगयुर्वनगोचरः ॥ इंत्यसाधुर्मुगान्दीनान्वेनोऽ-सावित्यरौजुनः ॥ ४० ॥ आक्रीडे कीडतो वाटान्वयस्यानितदारुणः ॥ प्रसद्य निरनुकोशः पशुमारममारयत् ॥ ४१ ॥ तं विचद्य खलं पुत्रं शासनैविविधैर्नृपः ॥ यदा न शासितुं कल्पो भृशमासीत्सुदुर्मनाः ॥ ४२ ॥ प्रायेणाभ्यर्चितो देवो येऽप्रजा गृहमेधिनः ॥ कदपत्यभृतं दुःखं ये न विंदंति दुर्भरम् ॥ ४३ ॥ यतः पापीयसी कीर्तिरधर्मश्च महान्नृणाम् ॥ यतो विरोधः सर्वेषां यत आधिरनंतकः ॥ ४४ ॥ कस्तं प्रजापदेशं वै मोहबंधनमात्मनः ॥ पंडितो वहु मन्येत यदर्थाः क्लेशदा गृहाः ॥ ४५ ॥ कदपत्यं वरं मन्ये सदपत्याच्छुचां पदात् ॥ निर्विद्येत गृहान्मत्यों यत्क्छेशनिवहा गृहाः ॥ ४६ ॥ एवं स निर्विण्णमना नृपो गृहान्निशीथ उत्थाय महोदयोदयात् ॥ अलब्धनिद्रोऽनुपलक्षितो नृभिहित्वा गतो वेन-सुवं प्रसुप्ताम् ॥ ४७ ॥ विज्ञाय निर्विद्य गतं पतिं प्रजाः पुरोहितामात्यसुहृद्गणादयः ॥ विचिक्युरुव्यीमतिशोककातरा यथा निगूढं पुरुषं क्रयोगिनः ॥ ४८ ॥ अलक्षयंतः पदवीं प्रजापतेईतोद्यमाः प्रत्युपसृत्य ते पुरीम् ॥ ऋपीन्समेतानिभवंद्य साश्रवो न्यवेदयन्पौरव भर्तृविप्लवम् ॥ ४९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कंधे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ भृग्वादयस्ते मुनयो लोकानां चेमदर्शिनः ॥ गोप्तर्यसित वै नृणां व्यथा ॥४४॥ तं प्रजापदेशं पुत्रनाममात्रमप्यात्मनो मोहेन वंधनम् । यदर्था यित्रमित्ताः क्लेशदा गृहा भवंति ॥४५॥ इदानीं निर्वेदहेतुत्वेन कुत्सितमेवापत्यमभिनंदति । कदपत्यमिति । शुचां पदाच्छोकानां स्थानात् । वरत्वे हेतः । निर्विद्येतेति । तत्कुतः । यद्यतः कदपत्यात् गृहाः क्लेशनिवहा भवंति ॥४६॥ महतामुदयानां विभृतीनामुदयो यस्मिस्तस्माद्गृहाद्गतः । या वेनं स्ते स्म ताम्

॥ ४७॥ प्रजाः पुरोहितादयश्च विचिक्युरःवेषितवंतः ।तं नत्रैव संतमपि नापश्यिति दृष्टांतेनाह । यथेति ॥ ४८ ॥ साश्रवो रुदंतः मर्तुविप्रवं नाशमदर्श्चनमित्यर्थः ॥४९॥ इति श्रीमद्भागवते

गारइपा

महापुराणे चतुर्थस्कंघे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ चतुर्दशे तु दुल्पुत्रभयादंगे गते द्विजैः ॥ अभिषिक्तस्य वेनस्य रोपात्तैर्वध उच्यते ॥ १ ॥ चेमदर्शिनः चेमचितकाः पशुसमानरूपतां पश्यंतः ॥ १ ॥ अमात्यादीनां प्रकृतीनामसंमतम् । पाठांतरे प्रकृत्या स्वभावेनासंमतम् ॥ २ ॥ चोराः सर्वे लीना वभृतुः ॥ ३ ॥ आरूढं नृपस्थानं राजासनं येन अष्टविभृतिभिर्लोकपालैथयैंः ॥ ४ ॥ ॥ ५ ॥ ६ ॥ सत्रिणो मिलिताः संतः ॥ ७ ॥ मृलतश्राप्रतश्र दीप्ते ज्वलिते काष्टे तन्मध्यवर्तिनां पिपीलिकादीनां यथोभयतो व्यसनमेवं तस्करेभ्यः पालकाच दुःखं प्राप्तमित्यर्थः ॥ ८ ॥ तदे-पश्यंतः पशुसाम्यताम् ॥ १ ॥ वीरमातरमाह्य सुनीथां ब्रह्मवादिनः ॥ प्रकृत्यसंमतं वेनमभ्यिष्चन्पति सुवः ॥ २ ॥ श्रुत्वा नृपासनगतं वेनमत्यु-प्रशासनम् ॥ निलिल्युर्दस्यवः सद्यः सर्पत्रस्ता ईवाखवः ॥ ३ ॥ स आरुढनृपस्थान उन्नद्धो ःष्टविभूतिभिः ॥ अवमेने महाभागान्स्तब्धः संभावितः स्वतः ॥ ४ ॥ एवं मदांध उत्सिक्तो निरंकुश इव द्विपः ॥ पर्यटत्रथमास्थाय कंपयन्निव रोदसी ॥ ५ ॥ न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं द्विजाः कचित् ॥ इति न्यवारयद्धर्मं भेरीघोषेण सर्वशः ॥ ६ ॥ वेनस्यावेच्य सुनयो दुर्वतस्य विचेष्टितस् ॥ विसृश्य लोकव्यसनं कृपयोचुः स्म सत्रिणः ॥ ७॥ अहो उभयतः प्राप्तं लोकस्य व्यसनं महत् ॥ दारुण्युभयतो दीप्त इव तस्करपालयोः ॥ ८॥ अराजकभयादेप कृतो राजाऽतदर्हणः ॥ ततो अयासीद्भयं त्वद्य कथं स्यात्स्वस्ति देहिनाम् ॥ ९ ॥ अहेरिव पयःपोषः पोषकस्याप्यनर्थभृत् ॥ वेनः प्रकृत्यैव खलः सुनीथागर्भसंभवः ॥१०॥ निरूपितः प्रजापालः स जिघांसति वै प्रजाः ॥ तथापि सांत्वयेषामुं नास्मास्तत्पातकं स्पृशेत् ॥ ११ ॥ तद्विद्वद्भिरसद्त्तो वेनोऽस्माभिः कृतो नृपः ॥ सांतिवतो यदि नो वाचं न ग्रहीष्यत्यधर्मकृत् ॥ १२ ॥ लोकधिकारसंदग्धं दहिष्यामः स्वतेजसा ॥ एवमध्यवसायैनं सुनयो गूढमन्यवः ॥ उपब्रज्याबुवन्वेनं सांत्वियत्वा च सामिभः ॥ १३ ॥ मुनय ऊचुः ॥ नृपवर्य निबोधैतद्यत्ते विज्ञापयाम भोः ॥ आयुः श्रीवलकीर्तीनां तव तात विवर्धनम् ॥ १४ ॥ धर्म आचरितः पुंसां वाङ्मनःकायबुद्धिभिः ॥ लोकान्विशोकान्वितरत्यथानंत्यमसंगिनाम् ॥ १५ ॥ स ते मा विनशेद्धीर प्रजानां चेमलक्षणः ॥ यस्मिन्विनष्टे नृपतिरैश्वर्यादवरोहति ॥ १६ ॥ राजन्नसाध्वमात्येभ्यश्चोरादिभ्यः प्रजा नृपः ॥ रक्षन्यथा बलिं गृह्धनिह मत्य च मोदते ॥ १७ ॥ यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान्यज्ञपूरुषः ॥ इज्यते स्वेन धर्मेण जनैर्वर्णाश्रमान्वितैः ॥ १८ ॥ तस्य राज्ञो महाभाग भगवा-न्भूतभावनः ॥ परितुष्यति विश्वात्मी तिष्ठतो निजशासने ॥ १९ ॥ तस्मिस्तुष्टे किमप्राप्यं जगतामीश्वरेश्वरे ॥ लोकाः सपाला होतस्मै हरंति बिलमाहताः ॥ २० ॥ तं सर्वलोकामरयद्मसंग्रहं त्रशीमयं द्रव्यमयं तपोमयम् ॥ यद्वौविचित्रैर्यजतो भवाय ते राजन्स्वदेशाननुरोद्धमईसि ॥ २१ ॥ वाहुः । अराजकभयादिति । अतदर्हणो राज्यानर्हः ॥९॥ अस्माकमप्यनिष्टं जातमित्याहुः । अहेर्यथा पयःपोपः क्षीरेण पोपणं पोपकस्याप्यनर्थं विभित्तं पुष्णाति । तदेवाहुः । वेन इति ॥१०॥ निरूपितो नियुक्तोऽस्माभिः । सांत्वयेयोपपत्तिभिः प्रार्थिषयामः । तस्य पातकम् ॥११॥ स्वस्य तत्पातकस्पर्द्धे हेतुः । तत्पातिकत्वं विद्वद्भिः ॥१२॥ गूढो मन्युर्पेपाम् । सामिः प्रियोक्तिभिः ॥ १३ ॥ १८ ॥ निष्कामानामानंत्यं मोक्षमि ॥ १५ ॥ मा विनशेन्मा विनश्येता ॥ १६ ॥ असाधवो ये अमात्यास्तेस्यः यथा यथाशास्त्रम् ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ सर्वान्छोकांश्र

श्रीधरी

अ० १४

तत्पालानमरांश्र तत्प्रापकान्यज्ञांश्र संगृह्णाति नियच्छतीति तथा तं विचित्रैर्द्रच्ययज्ञादिभिः भवाय समृद्धये स्वदेशांस्तद्वासिनो जनान् । अनुरोद्धमनुवर्तितुम् ॥२१॥ युष्मद्विषये त्वदेशे हरेः कला अंशाः सुराः तेषां सुराणां हेलनमवज्ञाम् ॥ २२ ॥ वालिशा अज्ञाः वृत्तिदमन्नादिपदं मां हित्वा ॥ २३ ॥ २४ ॥ भर्तृस्नेहो विद्रो येषाम् ॥ २५ ॥ २६ ॥ देहे भवंति । नृपतिरेवेश्वर इतरे तदंशा इति भावः ॥२७॥ विं च करादिकम् । अग्रभुगाराध्यः ॥ २८ ॥ २९ ॥ तेनासंस्कृताः भन्नायां याच्ञायां चुक्धुः क्रोधं चकुः ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ परिचक्षीत निदेत अग्रुभं यज्ञेन युष्मद्विषये दिजातिभिर्वितायमानेन सुराः कला हरेः ॥ स्विष्टाः सुतुष्टाः प्रदिशंति वांबितं तद्धेलनं नार्हिस वीर चेष्टितुम् ॥ २२ ॥ वेन उवाच ।। बालिशा बत यूयं वा अधमें धर्ममानिनः ।। ये वृत्तिदं पतिं हित्वा जारं पतिमुपासते ।। २३ ।। अवजानंत्यमी मूढा नृपरूपिणमीश्वरम् ।। नानुविंदंति ते भद्रमिह लोके परत्र च ॥ २४ ॥ को यज्ञपुरुषो नाम यत्र वो भक्तिरीदृशी ॥ भर्तृस्नेहविदूराणां यथा जारे कुयोषिताम् ॥ २५ ॥ विष्णुविरिंचो गिरिश इन्द्रो वायुर्यमो रविः ॥ पर्जन्यो धनदः सोमः चितिरिवरियणं पतिः ॥ २६ ॥ एते चान्ये च विबुधाः प्रभवो वरशापयोः ॥ देहे भवंति नृपतेः सर्वदेवमयो नृपः ॥ २७ ॥ तस्मान्मां कर्मभिर्विषा यजध्वं गतमत्सराः ॥ विछं च महां हरत मत्तो अन्यः को अभुक् पुमान् ॥ २८ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ इत्थं विपर्ययमितः पापीयानुत्पथं गतः ॥ अनुनीयमानस्तद्याच्जां न चक्रे भ्रष्टमंगलः ॥ २९ ॥ इति तेऽसत्कृतास्तेन द्विजाः पंडि-तमानिना ॥ भन्नायां भन्ययाच्यायां तस्मै विदुर चुकुधः ॥ ३० ॥ हन्यतां हन्यतामेष पापः प्रकृतिदारुणः ॥ जीवन्जगदसावाश करुते भस्म-साद्भुवम् ॥ ३१ ॥ नायमर्हत्यसद्भृतो नरदेववरासनम् ॥ योऽधियज्ञपतिं विष्णुं विनिदत्यनपत्रपः ॥३२॥ को वैनं परिचक्षीत वेनमेकम्रतेऽशुभम्॥ प्राप्त ईदृशमैश्वर्यं यदनुत्रहभाजनः ॥ ३३ ॥ इत्थं व्यवसिता हंतुमृषयो रूढमन्यवः ॥ निज्ञृहुंकृतैवेंनं हतमच्युतनिंदया ॥ ३४ ॥ ऋषिभिः स्वा-श्रमपदं गते पुत्रकछेवरम् ॥ सुनीथा पालयामास विद्यायोगेन शोचती ॥ ३५ ॥ एकदाँ मुनयस्ते तु सरस्वत्सलिलासुताः ॥ हुत्वा अगिनसत्क-थाश्रकुरुपविष्टाः सरित्तटे ॥ ३६ ॥ वीद्योत्थितान्महोत्पातानाहुर्लोकभयंकरान् ॥ अप्यभद्रमनाथाया दस्युभ्यो न भवेद्भवः ॥ ३७ ॥ एवं मृशंत ऋषयों धावतां सर्वतो दिशम् ॥ पांसुः समुत्थितो भूरिश्चोराणामभिलुंपताम् ॥ ३८ ॥ तदुपद्रवमाज्ञाय लोकस्य वसु लुंपताम् ॥ भर्तर्युपरते तिसमन्न-न्योन्यं च जिघांसताम् ॥ ३९ ॥ चोरपायं जनपदं हीनसत्त्वमराजकम् ॥ लोकान्नावारयन् शक्ता अपि तद्दोषदर्शिनः ॥ ४० ॥ ब्राह्मणः समदक् वेनं विना । कृतध्नतामाहुः । यद्तुग्रहविषयः सन्नीदशमैदवर्षं यः प्राप्तः ॥ ३३ ॥ पूर्वं गूढमन्यव इदानीं रूढमन्यवः प्रकटकोषाः हुंकृतैर्हुकारैः ॥३४॥ स्वाश्रमपदं प्रति ऋषिमिर्गते गमने कृते सती विद्यायोगेन मंत्रसिहतया युक्त्या पालयामास ॥ ३५ ॥ पुंबद्धाव आर्षः । सरस्वत्याः सिलले आप्लुताः कृतस्नानाः विष्णुकथाश्रकः ॥३६॥ तदा तत्त्वातान्वीचय स्रुवो भद्रं न भवेत्किमि-त्याहुश ।। ३७ ॥ एवं मूर्शतस्तर्कयंत ऋषयः स्थिताः । तदा धावतां चोराणां भूरिः पांसुः सम्रुत्थितः ॥३८॥ तत्तदा तेषां लोकस्य पनं छंपतां जिमासती चोषद्रवमाझाय ॥३९॥ तथा चोर-

1 6 1

割實情

मा॰च॰

। २४॥

प्रायमराजकं हीनसर्वं च जनपदमाज्ञाय शक्ता अप्यवारणे दोषद्शिनोऽपि छुंपतो लोकाञ्चावारयित्रत्यन्वयः ॥ ४० ॥ शक्तानां अत्रियाणामवारणे दोष इति किं वक्तव्यम् । समद्यापि शांतोऽपि ब्राह्मणोऽपि यदि दीनानां समुपेक्षको भवेत्तिहिं तस्यापि ब्रह्म तपः स्रवति ॥ ४१ ॥ अत उपेक्षादोषपरिहाराय नांगस्येत्यादि विनिश्चित्य महीपतेरूहं तरसा ममंशुरित्यन्वयः । संस्थातुं शांतोऽपि ब्राह्मणोऽपि यदि दीनानां समुपेक्षको भवेत्तिहिं तस्यापि ब्रह्म तपः स्रवति ॥ ४१ ॥ अत उपेक्षादोषपरिहाराय नांगस्येत्यादि विनिश्चित्य महीपतेरूहं तरसा ममंशुरित्यन्वयः । संस्थातुं नांत्र । प्रदा । प्रदा । प्रदा । प्रदा । प्रदा । त्रविवारकं त्राज्ञानमकुर्वन् । अंगवंशोच्छेदस्यानईत्वात् । अतो वेनस्यैव देहं ममंशुरिति योज्यम् । बाहुको वामनः ॥४२॥४३॥तमेवाह । काक इव कृष्णः पेक्षायां तपोहानिप्रसंगात् । न चान्यं तिक्रवारकं राजानमकुर्वन् । अंगवंशोच्छेदस्यानईत्वात् । अतो वेनस्यैव देहं ममंशुरिति योज्यम् । बाहुको वामनः ॥४२॥४३॥तमेवाह । काक इव कृष्णः

शांतो दीनानां समुपेचकः ॥ सवते ब्रह्म तस्यापि भिन्नभांडात्ययो यथा ॥ ४१ ॥ नांगस्य वंशो राजपेंरेष संस्थातुमहिति ॥ अमोघवीर्या हि नृपा वंशेऽस्मिन्केशवाश्रयाः ॥ ४२ ॥ विनिश्चित्येवमुषयो विपन्नस्य महीपतेः ॥ ममंशुरूरुं तस्सा तत्रासीद्वाहुको नरः ॥ ४३ ॥ काककृष्णोऽतिहस्वांगो हस्ववाहुर्महाहतुः ॥ हस्वपान्निम्ननासात्रो रकाचस्ताम्रमूर्धजः ॥ ४४ ॥ तं तु तेऽवनतं दीनं किं करोमीति वादिनम् ॥ निषीदेत्यबुवंस्तात स निषादस्ततोऽभवत् ॥ ४५ ॥ तस्य वंश्यास्तु नैषादा गिरिकाननगोचराः ॥ येनाहरज्ञायमानो वेनकल्मषमुल्वणम् ॥ ४६ ॥ इति श्रीमद्वागवते महापुराणे चतुर्थस्वंथे पृथुचरिते निषादोत्पित्तर्नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ अथ तस्य पुनर्विभैरपुत्रस्य महीपतेः ॥ वाहुम्यां मध्यमानाभ्यां मिथुनं समपद्यत् ॥ १ ॥ तहृष्ट्वा मिथुनं जातमृषयो ब्रह्मवादिनः ॥ ऊद्यः परमसंतुष्टा विदित्वा भगवत्कळाम् ॥ २ ॥ ऋषय ऊद्यः ॥ एष विष्णोर्भगवतः कळा मुवनपाळनी ॥ इयं च ळच्याः संभूतिः पुरुषस्यानपायिनी ॥ ३ ॥ अत्र तु प्रथमो राज्ञां पुमान्त्रथिता यशः ॥ पृथुनाम महाराजो भविष्यति पृथुश्रवाः ॥ ४ ॥ इयं च छद्मयोः संभूतिः पुरुषस्यानपायिनी ॥ ३ ॥ अत्र तु प्रथमो राज्ञां पुमान्त्रथिता यशः ॥ पृथुनाम महाराजो भविष्यति पृथुश्रवाः ॥ ४ ॥ इयं च सुदती देवी गुणभूषणभूषणा ॥ अर्चिनाम वरारोहा पृथुमेवावरुधतो ॥ ५ ॥ एष साक्षाद्धरेरशो जातो लोकरिरक्षया ॥ इयं च तत्परा हि श्रीरत्तुज्ञोऽनपायिनी ॥ ६ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ प्रशंसित स्म तं वित्रा गंधवंपवरा जगुः ॥ मुमुचुः सुमनोधाराः सिद्धा नृत्यंति स्वःस्त्रियः ॥ ७ ॥ शांखतूर्यमुदंगाद्या नेदुदुँदुभयो दिवि ॥ तत्र सर्व उपाजग्रुदुर्देवंपितृणां गणाः ॥ ८ ॥ वस्यापतिहतं चक्रमंशः स

महत्यौ हन कपोलप्रांतौ यस्य हस्वौ पादौ यस्य ॥४४॥४५॥ गिरिः काननं च गोचर आश्रयो न तु पुरादिप्रवेशो वेपाम् । तत्र हेतुः । येन कारणेनासावहरत्ततस्तस्य वंद्रयास्तथाभृताः॥४६॥ इति श्रीमद्भागवते चतुर्थे टीकायां चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १॥ ततः पंचदशे विष्ठेमैथनाहेनवाहुनः ॥ जातस्य तु पृथोरुक्तमभिषेकाईणादिकम् ॥ १॥ १॥ २॥ किम्चुरित्यत आह । एप इति चतुर्थे टीकायां चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १॥ ततः पंचदशे विष्ठेमेथनाहेनवाहुनः ॥ जातस्य तु पृथोरुक्तमभिषेकाईणादिकम् ॥ १॥ १॥ २॥ किम्चुरित्यत आह । एप इति चतुर्थेः कला ॥ ३॥ अत्र यः पुमान्स तु महाराजो भविष्यति ॥४॥ सुदती शोभदंतवती गुणानां भूपणानां च भूपणरूपा अवहत्वेन मजंती भविष्यति ॥५॥ इति चतुर्थेः विष्ठेमेथना ।। ३॥ अत्र यः पुमान्स तु महाराजो भविष्यति ॥४॥ सुदती शोभदंतवती गुणानां भूपणानां च भूपणरूपा अवहत्वेन मजंती भविष्यति ॥५॥ अप्रतिहतं अत्र हेतुः । एप इति । लोकस्य रिरक्षयिषया ॥ ६॥ स्वःस्तियः अष्परसो नृत्यंति स्म ॥ ७॥ ८॥ देवैः सहास्रुत्यागत्य वैन्यस्य पृथोः चिह्नं रेखात्मकं चक्रम् ॥ ९॥ अप्रतिहतं

श्रीधरी

अ० १५

113811

रेखांतरैरिमित्रं चक्रं यस्य चिह्नं स परमेश्वरस्यांशः ॥ १० ॥ आभिपेचिनकान्यभिपेकसाधनानि ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ है वीर! वरासनमुत्तमासनम्। सिललस्ल स्नावो यस्मात् ॥ १४ ॥ द्वे वालव्यजने ॥ १५ ॥ त्रह्ममयं वेदमयं वर्म कवचं तत्पत्नी श्रीः श्रियं संपदम् ॥ १६ ॥ दश चंद्राकाराणि विवानि कोशे यस्य तं असि खङ्गं शतचंद्रं चर्म रूपाश्रयमतिमुंदरम् ॥ १७ ॥ अजस्य गोश्र शृङ्गाम्यां निर्मितं चापम् । योगमय्यौ पादस्पर्शमात्रेणाभीष्टदेशप्रापिके ॥ १८ ॥ नाट्यादिकौशलं खेचराः आत्मजं स्वप्रमवम् ॥ १९ ॥ तं स्तोतुमुपस्थिताः ॥ २० ॥ स्तावकान् स्तोतु मुद्यतान् अभिष्रेत्य ज्ञात्वा ॥ २१ ॥ लोके स्पष्टगुणस्य सतो मे स्तुतिः स्यात् । अधुना तु किमाश्रयो मे स्तवो योज्यताम् । अतो वो गिरोऽधुना मिय विवधा माभूवन् यद्वा लोकेऽधुनाऽस्पष्ट-गुणस्य मे किमाश्रयः स्तवः स्यात् । अत एप कियमाणः स्तवो मे मदन्यस्य योज्यतां न तु से । विवधाभिधानापत्तेरित्यर्थः ॥ २२ ॥ तस्मात्परोत्ते कालांतरे स्पष्टेषु सत्स्वस्माकमुपश्रुतानि

परमेष्ठिनः ॥ १० ॥ यस्याभिषेक आरब्धो ब्राह्मणैर्बह्मवादिभिः ॥ आभिषेचित्तकान्यस्मा आजहुः सर्वतो जनाः ॥ ११ ॥ सरित्समुद्रा गिरयो नागा गावः खगा मृगाः ॥ द्योः चितिः सर्वभूतानि समाजहुरुपायनम् ॥ १२ ॥ सोऽभिषिक्तो महाराजः सुवासाः साध्वलंकृतः ॥ पत्न्याऽविषाऽलंकृतया विरेजेऽिवरिवापरः ॥ १३ ॥ तस्मै जहार धनदो हेमं वीर वरासनम् ॥ वरुणः सिललसावमातपत्रं शशिप्रभम् ॥ १४ ॥ वासुश्च वाल्व्यजने धर्मः कीर्तिमयीं स्रजम् ॥ १८ ॥ वासुश्च वाल्व्यजने धर्मः कीर्तिमयीं स्रजम् ॥ इन्द्रः किरीटमुल्कृष्टं दंडं संयमनं यमः ॥ १५ ॥ ब्रह्मा ब्रह्ममयं वर्म भारती हारमुत्तमम् ॥ हिरः सुदर्शनं चकं तत्पत्न्यव्याहतां श्चियम् ॥ १६ ॥ दशचंद्रमितं रुद्रः शतचंद्रं तथांविका ॥ सोमोऽमृतमयानश्चांस्त्वष्टा रूपाश्चयं रथम् ॥ १० ॥ अविराजगवं वापं सूर्यों रिश्ममयानिष्कृत् ॥ भः पादुके योगमय्यौ द्योः पुष्पावित्मन्वहम् ॥ १८ ॥ नात्र्यं सुगीतं वादित्रमंतर्धानं च खेचराः ॥ ऋषयश्चाशिषः सत्याः समुद्रः शंखमात्मजम् ॥ १९ ॥ सिधवः पर्वता नद्यो स्थवीर्थीमंहात्मनः ॥ सूतोऽथ मागधो बंदी तं स्तोत्रमुपत्तस्थिरे ॥ २० ॥ स्तावकांस्तानिभ प्रत्य पृथुर्वेन्यः प्रतापवान् ॥ भेधनिर्द्धाद्या वाचा प्रह्मन्निदमत्रवीत् ॥ २१ ॥ पृथुरुवाच ॥ भो सृत् हे मागध सौम्य बंदिन्नोकेऽश्वना स्पष्टगुणस्य मे स्यात् ॥ केमाश्ययो मे स्तव एप योज्यतां मा मय्यभूवन्वितया गिरो वः ॥ २२ ॥ तस्मात्यरोज्ञेऽस्मदुपश्चतान्यतं करिष्विय स्तोत्रमपीच्यवाचः ॥ सत्यत्तपश्चोक्चर्या च सत्वयतेऽसतोऽपि ॥ तेऽस्या भविष्य-न्निति विप्रलच्यो जनावहासं क्रमतिनं वेद ॥ २४ ॥ प्रभावो ब्रात्मनः स्तोत्रं जुगुप्संत्यपि विश्रुताः ॥ हीमंतः परमोदाराः पौरुषं वा विगर्दितम् विर्मुत्रवित्रवान्ते विष्रवाः ॥ तेऽस्या भविष्य-निति विप्रलच्या जनावहासं क्रमतिनं वेद ॥ २४ ॥ प्रभावो ब्रात्मनः स्तोत्रं जुगुप्संत्यपि विश्रुताः ॥ हीमंतः परमोदाराः पौरुषं वा विगर्दितम् विर्याः परमोदाराः विर्यं वा विगर्दितम् विर्यं वा विगरित्तम् स्तोत्रम्याः । विर्यं वा विगरितम्याः स्तोत्रम्याः । विष्यनेत्रम्याः । विष्यनेत्रमात्रमेत्रमात्रमेतं विष्वनेत्याः विद्याः विद्य

पशासि प्रतिस्तोत्रमलमत्यर्थं करिष्यथ । हे अवीच्यवाचो मधुरिगरः ! सम्यैः प्रोरिता वयं त्वामेव स्तुम इति चेत्तत्राह । उत्तमश्लोकस्य गुणानुवादे कार्ये सित जुगुष्सितमर्वाचीनं न स्तावयंति ॥ २३ ॥ नन्न संभावितौरेव गुणरात्मानं जनः स्तावयतीति चेत्तत्राह । महतां गुणानात्मिन संपादिषतुं शक्तोऽप्यसतो गुणान्सम्भावनामात्रेण कः स्तावयते यद्वा आदावेव सतोऽपि कः स्तावयते स्वत एव प्रख्यातिसिद्धेः । अन्यस्तु मिथ्यागुणस्तुतिश्लाची मंद इत्याह । व इति । यद्ययं शास्त्राभ्यासादिकमकरिष्यत्तर्धस्य ते विद्यादयो गुणा अभविष्यन्त्रिति हियातिष्र्या विप्रलब्धो जनाना-मवहासं न वेद ॥ २४ ॥ किंच प्रभवोऽपि विश्रुता अपि दीमंतोऽपि जुगुष्संति वेति दृष्टांते यथाऽतिस्तुतौ क्रियमाणायां विगहितं ब्राह्मणवधादि पौरुषं निदंति तथोचितामपि स्तुतिं न सहंत इत्यर्धः

माःच०

।।२५॥

॥ २५ ॥ वरीमिमिरिति दीर्घत्वमार्ष भिवत्प्रधानोऽयं निर्देशः । वरिष्ठैः कर्मभिरिविदिता इत्यर्थः ॥ २६ ॥ इति चतुर्थे टीकायां पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ षोडशे सर्वछोकेशैः सरकृतं मार्यया युतम् ॥ ग्रानिप्रयुक्ताः सताद्याः स्तुर्वति स्मेति वर्ण्यते ॥१॥ गायकाः सतादयः ॥१॥ नालंन समर्थाः।यो भवान्। अवतारेष्यप्यस्याधिक्यमाद्यः। वेनस्यांगाज्ञातस्य ते पौरुपाणि प्रत्य-वितर्क्यतया ब्रह्मादीनापि घियो वश्रग्रः । कुतः पुनर्वयं तद्वर्णने समर्था भवेम ॥२॥ अथापि यथावद्वर्णयितुमशक्ता अपि कथामृते सादराः ग्रानिभः कृत उपदेशो योगवलेन हृदि प्रकाशनं तद्व-वितर्क्षय वितन्महि विस्तारयामः ॥ ३ ॥ ४ ॥ तनौ स्वदेहे लोकपालानां तन्त्रमूर्तीः काले विभित्तं ययाभागं पालनपोपणानुरंजनादिकार्यानुसारेण यज्ञादिप्रवर्त्तनेन स्वर्गस्य हितं वृष्ट्यादिना च भ्लोकस्य हितं यथा भवित तथा॥ ५ ॥ सर्यादितनुधारणभेवाहाष्टिमः । वसु धनं करादानकाले आदत्ते दुभिक्षादिकाले विग्रंचति च । अष्टौ मासानस्यर्गे यथा वसु जलमादने वर्षासु विग्रंचित

॥ २५ ॥ वयं त्वविदिता लोके सृताद्यापि वरीमिमः ॥ कर्मिमः कथमात्मानं गापियेष्याम बालवत् ॥ २६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थुत्त्कन्धे पृथुचरिते पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ इति बुवाणं नृपतिं गायका मुनिचोदिताः ॥ तृष्ट्युत्त्वष्टमनसत्तद्धागमृतसेवया ॥ १ ॥ नालं वयं ते मिहमानुवर्णने यो देववयोंऽवततार मायया ॥ वेनांगजातस्य च पोरुपाणि ते वाचस्पतीनामिप वश्रमुर्धियः ॥ २ ॥ अथाप्युत्त्वारश्रवसः पृथोहरेः कलावतारस्य कथामृताहताः ॥ यथोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिताः लाध्यानि कर्माणि वयं वितन्मिह ॥ ३ ॥ एष धर्मभृतां श्रेष्ठो लोकं धर्मेऽनुवर्तयन् ॥ गोप्ता च धर्मसेतूनां शास्ता तत्परिपथिनाम् ॥ ४ ॥ एष वे लोकपालनां विभत्येकस्तनौ तन्ः ॥ काले काले यथाभागं लोकयोरुभयोहितम् ॥ ४ ॥ वसु काल उपादत्ते काले चायं विमुन्चित्त ॥ समः सर्वेषु भूतेषु प्रतपन्त्र्यूर्यविद्वसुः ॥ ६ ॥ तितिच्तत्यक्रमं वेन्य उपर्याक्रमता-मिष ॥ भूतानां करुणः शश्वदत्तीनां चितिचृत्तिमान् ॥ ।।।। देव वर्षत्यसौ देवो नरदेववपुर्हरिः ॥ कृच्छुपाणाः प्रजा ह्येष रिक्षित्यत्यन्जसेन्द्रवत् ॥ आप्याययत्यसौ लोकं वदनामृतमृतिना ॥ सानुरागावलोकेन विश्वदिम्पत्वारुणा ॥ ९ ॥ अञ्यक्तवत्येषे निगृदकायों गंभीरवेधा उपग्रिवित्तः ॥ अनन्तमाहात्म्यगुणैकधामा पृथुः प्रवेता इव संवृतात्मा ॥ १० ॥ दुरासदो दुर्विषद आसन्नोपि विदृरवत् ॥ नैवाभिभवितुं शक्यो वेनारण्युत्थितोऽनलः ॥ १ १ ॥ अन्तवंहिश्च भूतानां पश्यन्कर्माणि चारणैः ॥ उदासीन इवाध्यचो वायुरात्मेव देहिनाम् ॥ १२ ॥ नादंड्यं दंडयत्वेष सुतमात्मिद्वः

तहत् ॥ ६ ॥ मस्तके पादेनाक्रमतामप्यार्तानां भूतानामितक्रमं सिह्ण्यते क्षितेवृत्तिः सर्वसहनं सा वृत्तियंस्यास्ति स तथा ॥७॥ देवे वर्षति एप कृच्छुं गताः प्राणा यासां ताः प्रजाः स्वयं वृष्टिं कृत्वा रक्षिण्यति । अत्र हेतुः । असौ नरदेववपुर्हारिति ॥ ८ ॥ वदनमेवामृतम् तिंश्वंद्रस्तेन सानुरागोऽवलोको यस्मिन् । विशदं यत्स्मिनं तेन चारुणा। अत्र च क्वचिद्वर्तमानिन्देशो वर्तमानसामिष्ये वर्तमानवद्वेति भूतनिर्देशश्वाशंसायां भूतवच्चेति द्रष्टव्यः ॥९॥ न व्यक्तं वर्तमं प्रवेशनिर्गममार्गो यस्य निग्रुढं निष्यत्ते प्रतिविद्वातं कार्यं यस्य। तच कार्यं गंभीरं किमर्थमेतत्कृतमित्यन्य-रज्ञाताभिप्रायं विधत्त इति तथा उपग्रतं सुरक्षितं वित्तं यस्य अनंतमाहात्म्यश्वासौ गुणानामेकं धाम विष्णुर्यस्मिन् अनंतमाहात्म्योपेता गुणा एवैकं धाम स्थानं यस्येति वा। संवृतात्मा संयतम् तिः समुद्रचरत्वेन वरुणस्याप्येते गुणा द्रष्टव्याः ॥१०॥ दुरासदः शत्रोमेनसापि प्राष्तुमशक्यः । दुर्विषदः शत्रुभिः सोद्धमशक्यः विद्रवत्यौरुषेणाभिशवितुमशक्यः वेन एवारणिस्तस्मादुत्थितः ॥११॥

श्रीधरी

~ 0.6

गरपा

चारणैर्ग्रप्तसृत्यैः पश्यन्नपि स्वस्तुतिनिदादाबुदासीन इव वितिष्यते तथा देहिनामध्यक्षोऽविकृत आत्मभूतो वायुः स्त्रात्मा तद्वत् ॥ १२ ॥ आत्मद्विषां सुतमिति सुतप्रहणं स्वात्मजसाम्यार्थम् । धर्मपथे यमस्य वृत्ते स्थितः ॥१३॥ चक्रमाज्ञा सेना वा रथस्य वा चक्रं मानसाचलमभिन्याप्य प्रवर्तते । किं पर्यतिमत्यत आह । अकों रिमगणैर्यावचपित तावत् ॥१४॥ यद्यस्माद्रंजियन्य-त्यथ तस्मान्मनोरंजनैहेंतुभिरम्रं राजानमाहुः । मनोरंजनकैरिति चेष्टितविशेषणं वा ॥ १५ ॥ १६ ॥ मातरीव मिक्तर्भजनं यस्य । आत्मनो देहस्यार्ध इव पत्न्यां प्रीतिमान् ॥१७॥ नंदिं सुखं वर्धयतीति तथा । मुक्तसंगेषु प्रकृष्टः संगो यस्य दंडपाणिरिवेत्यपराधानुपेक्षणमुच्यते । नादंड्यमित्यत्र पक्षपाताभाव उक्तः ॥ १८ ॥ अयं त्विति । तुशब्देन निरुपमत्वं दर्शयति । कोऽसावात्मा षामि ॥ दंडयत्यात्मजमि दंड्यं धर्मपथे स्थितः॥ १३॥ अस्याप्रतिहतं चक्रं पृथोरामानसाचलात् ॥ वर्तते भगवानकों यावत्तपति गोगणैः ॥ १४ ॥ रंजियष्यति यल्लोकमयमात्मिवचेष्टितैः ॥ अथामुमाहू राजानं मनोरंजनकैः प्रजाः ॥ १५ ॥ दृढवतः सत्यसंधो ब्रह्मण्यो वृद्धसेवकः ॥ शरण्यः सर्वभूतानां मानदो दीनवत्सलः ॥ १६ ॥ मातृभक्तिः परस्त्रीषु पत्न्यामर्थ इवात्मनः ॥ प्रजासु पितृवत्स्त्रिग्धः किंकरो ब्रह्मवादिनाम् ॥ १७ ॥ देहिनामात्मवत्प्रेष्ठः सुहृदां नंदिवर्धनः ॥ मुक्तसंगप्रसंगोऽयं दंडपाणिरसाधुषु ॥ १८ ॥ अयं तु साक्षाद्भगवांस्त्र्यधीशः कूटस्थ आत्मा कुळयाऽवतीर्णः ॥ यस्मिन्नविद्यारचितं निरर्थकं पश्यंति नानात्वमपि प्रतीतम् ॥१९॥ अयं भुवो मंडलमोदयाद्रेगोंप्तैकवीरो नरदेवनाथः ॥ आस्थाय जैत्रं रथमात्तवापः पर्यस्यते दक्षिणतो यथार्कः ॥ २० ॥ अस्मै नृपालाः किल तत्र तत्र वर्लि हरिष्यंति सलोकपालाः ॥ मंस्यंत एषां स्त्रिय आदि-राजं चकायुधं तद्यश उद्धरंत्यः ॥ २१ ॥ अयं महीं गां दुदुहेऽधिराजः प्रजापतिर्वृत्तिकरः प्रजानाम् ॥ यो लीलयाद्रीन्स्वशरासकोट्या भिंदन्समां गामकरोद्यथेन्द्रः ॥ २२ ॥ विस्फूर्जयन्नाजगवं धनुः स्वयं यदाऽचरत्दमामविषद्यमाजौ ॥ तदा निलिल्युर्दिशि दिश्यसंतो लांगूलमुद्यम्य यथा मृगेन्द्रः ॥ २३ ॥ एषो अधमेधान् शतमाजहार सरस्वती प्रादुरभावि यत्र ॥ अहारषीद्यस्य हयं पुरंदरः शतक्रतुश्चरमे वर्तमाने ॥ २४ ॥ एष स्वसद्मोपवने समेत्य सनत्कुमारं भगवंतमेकम् ॥ आराध्य भक्त्या लभतामलं तज्ज्ञानं यतो ब्रह्म परं विदंति ॥२५॥ तत्र तत्र गिरस्तास्ता इति विश्वतविक्रमः॥ श्रोष्यत्यात्माश्रिता गाथाः पृथुः पृथुपराक्रमः ॥ २६ ॥ दिशो विजित्याप्रतिरुद्धचकः स्वतेजनोत्पाटितलोकशल्यः ॥ सुरासुरेन्द्रैरुपगीयमानमहानु-भावो भविता पतिर्भुवः ॥ २७ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कंधे षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ एवं स भगवान्वैन्यः तमाह । यस्मिन्प्रतीतमपि नानात्वमर्थशून्यं पश्यंति ॥१९॥ आउद्याद्रेस्तत्पयेतं गोप्ता गोपायिष्यति तदर्थं पर्यस्यते पर्यटिष्यति प्रदक्षिणीकरिष्यतीत्यर्थः ॥ २० ॥ अस्मै तथा प्रदक्षिणं कुर्वते मंस्यंत ज्ञास्यंति । तस्य यश उद्धरंत्य उदाहरंत्यः कीर्तयंत्यः ॥२१॥ इन्द्र इवान्द्रीन्विभिद्द ॥२२॥ लांगूलग्रुक्मण्य यथा मृगेन्द्रश्चरति तथा धतुर्विस्फूर्जयन्यदा चमामचरत् ॥२३॥ सरस्वती यत्र प्रादुरमावि प्रादुरभृत् । कर्मकर्तरि णिच् । तत्राहापीत् हरणं करिष्यतीत्यर्थः ॥ २४ ॥ २५ ॥ विश्रुता विक्रमा यस्य । गाथाः प्रवंधान् । आत्माश्रिता विष्ण्वाश्रिताः ॥२६॥ उपगीयमानो महानुभावो यस्य ॥२७॥ इति श्रीमद्भागवते चतुर्थे टीकायां पोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ ततः सप्तदशे लोकन्नुधाः प्रशमयन्पृथुः ॥ ग्रस्तबीजां महीं हंतुं यत्तो भीत्या तया स्तुतः ॥ १ ॥

B) 77 (8)

गरद्गा

छंदयामास तेषितवान् ॥ १ ॥ भृत्यानमात्यान्पुरोधसः पुरोहितांत्र श्रेणीस्तैलिकतांवृलिकादीन्पौरिवशेषान् प्रकृतीनियोगिनः ॥ २ ॥ दोहनं पात्रम् ॥ ३ ॥ मेध्यं यज्ञार्हम् ॥ ४ ॥ सविज्ञानमपरोक्षज्ञानसिहतम् ॥ ५ ॥ पूर्वदेहः पृथ्ववतारस्तत्कथाश्रयम् । श्रवो यशः सुष्ठ श्रवो यस्य ॥ ६ ॥ अदुद्धदृद्धवान् ॥ ७ ॥ ८ ॥ जनतायास्त्वं पाल इत्यामंत्रितो नियुक्तः तदा निरन्ने क्षितितले
सिति चुधा क्षामाः क्षीणा देहा यासां ताः प्रजा एत्य पति पृथुमत्रुवन् ॥ ९ ॥ जाठरेणाग्निनाऽभितप्ताः। यः साधितो विष्रैमंथनेन संपादितस्तं त्वां शरणयाताः ॥१०॥ तत्तसमान्नोऽस्माकमन्नं
स्यापितो गुणकर्मिभः ॥ इंदयामास तान्कामेः प्रतिपूज्याभिनंद्य च ॥ १ ॥ त्राह्मणप्रमुखान्वर्णान्भृत्यामात्यपुरोधसः ॥ पौरान् जानपदान् श्रेणीः
प्रकृतीः समपूजयत् ॥ २ ॥ विदुर जवाच ॥ कस्माद्दधार गोरूपं धरित्री बहुरूपिणी ॥ यां दुदोह पृथुस्तत्र को वत्सो दोहनं च किम् ॥ ३ ॥
प्रकृत्या विषमा देवी कृता तेन समा कथम् ॥ तस्य मेध्यं हयं देवः कस्य हेतोरपाहरत् ॥ ४ ॥ सनत्कुमाराद्भगवतो ब्रह्मन्बह्मविद्वत्तमात् ॥ लब्ध्वा

प्रकृत्या विषमा देवी कृता तेन समा कथम् ॥ तस्य मेध्यं हयं देवः कस्य हेतोरपाहरत् ॥ ४ ॥ सनत्कुमाराद्भगवतो ब्रह्मन्ब्रह्मविदुत्तमात् ॥ लब्ध्वा ज्ञानं सविज्ञानं राजर्षिः कां गतिं गतः ॥ ४ ॥ यज्ञान्यदपि कृष्णस्य भवानभगवतः प्रभोः ॥ श्रवः सुश्रवसः पुण्यं पूर्वदेहकथाश्रयम् ॥ ६ ॥ भक्ताय मेऽनुरक्ताय तव चाधोक्षजस्य च ॥ वक्तुमईसियोऽदुह्यद्वैन्यरूपेण गामिमाम् ॥ ७ ॥ सृत उवाच ॥ चोदितो विदुरेणैवं वासुदेवकथां प्रति ॥ प्रशस्य तं त्रीतमना मैत्रेयः प्रत्यभाषत ॥ ८ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ यदाभिषिकः पृथ्रंग विप्रैरामंत्रितो जनतायाश्च पालः ॥ प्रजा निरन्ने क्षितिपृष्ठ एत्य ज्ञुत्क्षामदेहाः पतिमभ्यवोचन् ॥ ९ ॥ वयं राजन् जाठरेणाभितप्ता यथा श्रीना कोटरस्थेन वृक्षाः ॥ त्वामद्य याताः शरणं शरण्यं यः साधितो वृत्तिकरः पतिर्नः ॥ १० ॥ तन्नो भवानीहतु रातवे उन्नं चुधार्दिताना नरदेवदेव ॥ यावन्न नंद्रयामह उज्झितोर्जा वार्तापतिस्त्वं किल लोकपालः ॥ ११ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ पृथुः प्रजानां करूणं निशम्य परिदेवितम् ॥ दीर्घंदध्यौ कुरुश्रेष्ठ निमित्तं सोऽन्वपद्यत ॥ १२ ॥ इति व्यव-सितो बुद्धचा प्रगृहीतरारासनः ॥ संदर्भे विशिखं भूमेः कृद्धित्रिपुरहा यथा ॥ १३ ॥ प्रवेपमाना धरणी निशाम्योदायुधं च तम् ॥ गौः सत्यपाद्रव-द्भीता मृगीव मृगयुद्रता ।। १४ ।। तामन्वधावत्रहेन्यः कुपितोऽत्यरुणेचणः ।। शरं धनुषि संधाय यत्र यत्र पलायते ।।१५॥ सा दिशो विदिशो देवी रोदसी चांतरं तयोः ॥ धावती तत्र तत्रैनं ददर्शानू चतायुधम् ॥ १६ ॥ लोके नाविंदत त्राणं वैन्यान्मृत्योरिव प्रजाः ॥ त्रस्ता तदा निववृते हृदयेन विद्युता ॥ १७ ॥ उवाच च महाभागं धर्मज्ञापञ्चवत्सल ॥ त्राहि मामपि भृतानां पालने उवस्थितो भवान् ॥ १८ ॥ स त्वं जिघांससे कस्मादीनामकृतिकिल्विषाम् ॥ अहनिष्यत्कथं योषां धर्मज्ञ इति यो मतः ॥ १९ ॥ प्रहरंति न वै स्त्रीषु कृतागःस्विप जंतवः ॥ किमुत त्विद्धिषा रातवे रातुं दातुमीहतु ईहतां यत्नं करोतु । उज्झितोर्जास्त्यकाञ्चाः सत्यः वार्ताया जीविकायाः पतिः ॥ ११ ॥ परिदेवितं विलापम् । निमित्तं हेतुमन्वपद्यत ज्ञातवान् ॥१२॥ पृथिन्या ओपधि-वीजानि ग्रस्तानीति व्यवसितो निश्रितवान्सन् ॥१३॥ मृगयुना द्रुतानुगता मृगीव ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ यो धर्मज्ञ इति मतः स भवान् योषां मां कथमहनिष्यद्धनिष्यति

या ।।२६॥

श्रीधरी

अ०१७

॥ १९ ॥ २० ॥ अजरां दृढाम् । धास्यसि धारियष्यसि ॥२१॥ विहिषि यज्ञे या भवती देवतारूपेण भागं वृक्ते भजते । वसु धान्यादिकम् ॥२२॥ गोरूपेण तु यवसं तृणं जिष्ध अत्तीत्यर्थः । पयस्तु नैव दोग्धि दुग्धं न स्रवति । अत्रास्मित्रपराधे ॥ २३ ॥ आत्मिनि देहे रुद्धानि ॥ २४ ॥ मद्वधे सर्वधा अत्रं न स्यादिति चेदत आह । अमूपां प्रजानाम् । मेदसा मांसेन ॥ २५ ॥ यदुक्तं योपां कथं इनिष्यतीति तत्राह । प्रमानिति । तस्य वधोऽवध एव ॥ २६ ॥ यचोक्तं कथमंभित धास्यसीति तत्राह । त्वामिति । तिलशस्तिलप्रमाणानि खंडानि इत्येवं भूताम-वस्थां नीत्वा ॥ २७ ॥ मन्युमयीं मूर्तिं त्रिश्रतः कृतांततुल्यत्वम्रुच्यते । न तु कृतांतस्य मन्युमयी मूर्तिरिति ॥२८॥ शुद्धसत्त्वततुः देवमकस्मादितदारुणम् ॥ वीक्षमाणा पृथुं पृथ्वी तुष्टाव करुणो-क्तिभिः ॥ मायया विन्यस्ता रचिता नाना घोरादितनवो येन गुणात्मने गुणमयत्वेन प्रतीयमानाय । वस्तुतस्तु निर्धुता निरस्ता द्रव्यक्रियाकारकेष्वधिभूताष्यात्माधिदेवेषु विश्रमोऽइंकारस्त-राजन्करुणा दीनवत्सलाः ॥ २० ॥ मां विपाट्याजरां नावं यत्र विश्वं प्रतिष्ठितम् ॥ आत्मानं च प्रजाश्चेमाः कथेमंभिस भास्यसि ॥ २१ ॥ पृथुरुवाच ॥ वसुधे त्वां विधप्यामि मञ्ज्ञासनपराङ्मुखीम् ॥ भागं बर्हिषि या वृंक्ते न तनोषि च नो वसु ॥ २२ ॥ यवसं जम्ध्यनुदिनं नैव दोग्ध्योधसं पयः ॥ तस्यामेवं हि दुष्टायां दंडो नात्रं न शस्यते ॥ २३ ॥ त्वं खल्वोषधिवीजानि प्राक्ष्मष्टानि स्वयंभुवा ॥ न मुंचस्यात्मरुद्धानि मामवज्ञाय मंदधीः ॥ २४ ॥ अमूणां ज्ञत्परीतानामार्तानां परिदेवितम् ॥ शमयिष्यामि मद्वाणैर्भिन्नायास्तव मेदसा ॥ २५ ॥ पुमान्योषिदुत क्लीब आत्मसंभावनो ५४मः ॥ भूतेषु निरनुकोशी नृपाणां तद्वधो ५वधः ॥ २६ ॥ त्वां स्तब्धां दुर्मदां नीत्वा मायागां तिलशः शरैः ॥ आत्मयोगबलेनेमा-धारियष्याम्यहं प्रजाः ॥ २७ ॥ एवं मन्युमयीं मूर्ति कृतांतिमव विश्वतम् ॥ प्रणता प्रांजिलः प्राह मही संजातवेपशुः ॥ २८ ॥ धरोवाच ॥ नमः प्रसमे पुरुषाय मायया विन्यस्तनानातनवे गुणात्मने ॥ नमः स्वरूपानुभवेन निर्धुतद्रव्यिक्रयाकारकविश्वमोर्मये ॥ २९ ॥ येनाहमात्मायतनं विनि-र्मिता धात्रा यतो उयं गुणसर्गसंग्रहः ॥ स एव मां हंतुमुदायुधः स्वराडुपस्थितो उन्यं शरणं कमाश्रये ॥ ३० ॥ य एतदादावसृजबराचरं स्वमायया-त्माश्रययाऽवितर्क्यया ॥ तयैव सोऽयं किल गोप्तुमुद्यतः कथं नु मां धर्मपरो जिघांसति ॥३१॥ नूनं वतेशस्य समीहितं जनैस्तन्मायथा दुर्जयया-ऽकृतात्मिभः ॥ न लच्यते यस्त्वकरोदकारयद्योऽनेक एकः परतश्च ईश्वरः ॥३२॥ सर्गादि योऽस्यानुरुणिद्ध शक्तिभिर्द्रव्यिक्रयाकारकचेतनात्मिभः॥ तस्मै समुन्नद्धनिरुद्धशक्तये नमः परस्मै पुरुषाय वेधसे ॥ ३३ ॥ स वै भवानात्मविनिर्मितं जगद्भूतेन्द्रियान्तः करणात्मकं विभो ॥ संस्थापिष्यन्नज श्रिमित्ता ऊर्मयो रागद्वेपादयश्च यस्मिस्तस्मे ॥ २९ ॥ अहो सर्वजीवाश्रयत्वेन सृष्टां मां कथं इंतुं प्रवर्तत इत्याह । येन विधात्रात्मनां जीवानामायतनमहं निर्मिता। यतो यस्यां मिय गुणसर्गस्य चतुर्विधमृतग्रामस्य संग्रहो धारणम् । स्वराट् स्वतंत्रः ॥३०॥ सृष्टिसंहारकारकोऽहमेवेति चेत्तथापि प्रजापालने प्रवृत्तस्य मह्धोऽनुचित एवेत्याह । य एतदिति । आत्माश्रयया जीवविषिषण्या ॥ ३१॥ अतो दुईंयमीश्वरचेष्टितमित्याह । नुनमिति । अकृतात्ममिविधिप्तचिचैः य ईश्वरः स्वतंत्रः अकरोद्ब्रक्षाणम् । परत इति तेन ब्रह्मणा चराचरमकारयत् । यश्व स्वत एकः परतो मायया-उनेकः ॥ ३२ ॥ तस्मादचिंत्यशक्तये केवलं नम इत्याह। सर्गादि जन्मस्थितिभंगमस्य जगतोऽनुरुणद्वयनुवर्तते करोति। द्रव्याणि महाभूतानि क्रिया इंद्रियाणि कारका देवाः चेतना युद्धिः आत्मा-

।।२७॥

ऽहंकारः तैः स्वशक्तिरूपैः सतुन्नद्धाः सम्रुक्तटा निरुद्धाः शक्तयो यस्य ॥ ३३ ॥ प्राणिनां धारणार्थं मां रसातलादुद्धृत्येदानीं प्रजारक्षणे प्रश्चतस्य मद्दधो न युक्त इति सकरूणमाह द्वाम्याम् । हे अज ! या सृष्टवान्स एव भवान्स्वनिर्मितं चराचरं जगत्सम्यक् स्थापयितुमादिस्करः सन्मामभ्युज्जहार ॥३४॥ स एव घराघरो वाराहोऽद्यापामुपस्थे उपिर मिय नावि आघारभतायामवस्थिताः प्रजा रक्षितुमिच्छुवीरमूर्तिः पृथुह्रपः समभूत् । एवंभूतो यः स त्वं पयसि निमित्ते मां जिघाससीति चित्रमित्यर्थः ॥ ३५ ॥ तस्मादीश्वरचेष्टितं दुर्ज्ञेयमिति कैमुत्यन्यायेनोपसंहरति । नूनिमिति । तस्येश्वरस्य गुणसर्गरूपया मायया मोहितं चित्तमेव वर्तम येपाम् । मोहितानि चित्तवर्त्मानि येपामिति वा तैर्जनैरीश्वराणां हरिभक्तानामेव तावदीहितं न ज्ञायते किं पुनस्तस्य परमेश्वरस्य । अतएव परमेश्वरवत्तेम्योऽपि नम एव केवलम् । वीराणां जितेन्द्रियाणां यज्ञः कुर्वति ये तेम्यः यथा वीराणां यशो वर्धेत तथा चेष्टतां न तु यथेष्टमिति भावः ॥ ३६ ॥ इति श्रीनद्भागवते चतुर्थे टीकायां मां रसातलादभ्यज्ञहारांभस आदिसूकरः ॥ ३४ ॥ अपामुपस्थे मिय नान्यवस्थिताः प्रजा भवानद्य रिरक्षिषुः किल ॥ स वीरमूर्तिः समभूद्धराधरो यो मां पयस्यप्रशरो जिघांसिस ॥ ३५ ॥ नूनं जनैरीहितमीश्वराणामस्मद्विधैस्तदुगुणसर्गमायया ॥ न ज्ञायते मोहितचित्तवर्त्मभिस्तेभ्यो नमो वीरयशस्करेभ्यः ॥ ३६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे पृथुविजये धरित्रीनिग्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ इत्थं पृथुमभिष्ट्य रुषा प्रस्फुरिताधरम् ॥ पुनराहावनिर्भीता संस्तभ्यात्मानमात्मना ॥ १ ॥ संन्नियच्छाभिभो मन्युं निबोध श्रावितं च मे ॥ सर्वतः सारमादत्ते यथा मधुकरो बुधः ॥ २ ॥ अस्मिँ ह्योके अथवा अमुिष्मनमुनिभिस्तत्त्वदिशिभिः ॥ दृष्टा योगाः प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेयः प्रसिद्धये ॥ ३ ॥ तानातिष्ठति यः सम्यगुपायान्पूर्वदर्शितान् ॥ अवरः श्रद्धयोपेत उपेयान्विदतेऽञ्चसा ॥ ४ ॥ ताननादृत्य यो विद्वानर्भानारभते स्वयम् ॥ तस्य व्यभिचरंत्यर्था आरब्धश्च पुनः पुनः ॥ ५ ॥ पुरा सृष्टा ह्योषधयो बह्मणा या विशांपते ॥ भुज्यमाना मया दृष्टा असद्भिरधृतव्रतैः ॥ ६ ॥ अपा-लिताऽनाहता च भवद्भिलोंकपालकैः ॥ चोरीभूतेऽथ लोकेऽहं यज्ञार्थेऽग्रसमोषधीः ॥ ७ ॥ नूनं ता वीरुधः चीणा मियकालेन भूयसा ॥ तत्र योगेन हृष्टेन भवानादातुम्हिति ॥ ८ ॥ वत्सं कल्पय मे वीर येनाहं वत्सला तव ॥ घोच्ये श्रीरमयान्क माननुरूपं च दोहनम् ॥ ९ ॥ दोग्धारं च महा-बाह्रो भूतानां भूतभावन ॥ अन्नमीप्सितमूर्जस्बद्धगवान्बांछते यदि ॥ १० ॥ समां च कुरु मां राजन्देववृष्टं यथा पयः ॥ अपर्ताविप भद्रं ते सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ अष्टादशे महीवाक्याद्वत्सपात्रादिभेदतः ॥ पृथ्वादिस्तु सा दुग्धा स्वं स्वं दुग्धांमतीर्यते ॥ १ ॥ १ ॥ हे अभिमो प्रमो यद्वा मो देव ! अभि अभयं यथा भवत्येवं मन्युं संनियच्छ । श्रावितं विज्ञापितम् । न मद्वावयेऽनादरः कर्तव्य इत्याह । बुधो हि सर्वतः सारमादत्ते ॥ २ ॥ मिय जीर्णाश्रोपधीरुपायेन गृहाणेति वक्तुमुपायेन सर्वं सिद्धयित नान्यथेत्याह । अस्मिनिति त्रिभिः । पुंसां श्रेयसः पुरुषार्थस्य प्रसिद्धयेऽस्मिँ ह्वोके कृष्यादयोऽमुष्मिश्र लोकेऽग्निहोत्रादयो योगा उपाया दृष्टाः प्रयुक्ता अनुष्ठिताश्च ॥ ३ ॥ पुत्रैर्द्शितान् अवरोऽर्वाचीनः ॥ ४ ॥ अविद्वान्विद्वानपीति वा व्यभिचरन्ति न सिद्धचन्ति ॥ ५ ॥ सहेतुकम्रपायमाह । पुरेति पड्भिः ॥ ६ ॥ भवद्भिरिति राजसामान्याभित्रायेण वेनादिभिरिति वा अपालिता चोराद्यनिवारणात् अना-हता च यज्ञादिप्रवर्तनाभावात् यज्ञार्थे अग्रसं गिलितवती । अन्यथा धृतव्रतिर्धक्ता न प्रसोष्यंते । ततश्च यज्ञादयो न सिद्धचे रिक्षिति भावः ॥ ७ ॥ श्लीणा जीर्णाः ॥८॥ दोहनं दोहपात्रम् । दोग्धारं

श्रीघरी

अ०१८

र ।।२७॥

चोपकलपय धोच्ये प्रपूरिष्यामि ॥ ९ ॥ भूतानामीष्तितमन्नम् । ऊर्जस्वद्धलप्रदम् ॥ १० ॥ अपगतेऽपि वर्षतौ देववृष्टमुदकं यथा मे मिय सर्वतो वर्तेत ॥११॥ मनु स्वायंभ्रवम् । ओपधीर्वीह्यादीः ॥१२॥ प्रसंगादर्थांतरमाह तथेति । यथा पृथुरेवं सर्वत्र वाक्ये परेऽपि सारमाददते प्रस्तुतमनुवर्वयिति । ततोऽन्ये च ऋष्यादयः पंचदश दुदुहुः।पृथुना भावितां वशीकृताम् ॥१३॥ देवीं
पृथ्वीम् । वाङ्मनःश्रवणवेद्यम् णादिद्वियाणां पात्रत्वम् ॥१४॥ सोमममृतम् । वीर्य मनःशक्तिम् । ओज इंद्रियशक्तिम् । वलं देहशक्ति च तदेव पयः ॥ १५ ॥ सुरामासवं च तालादिमद्यम्
॥ १६ ॥ मधु वाङ्माधुर्यं सौभगं सौदर्यं तत्सिहतम् ॥ १७ ॥ कन्यं पितृणामन्नम् । आमपात्रे अपक्वे मृन्मये अधुक्षत दुदुहुः ॥ १८ ॥ संकल्पनामयीमणिमादिसिद्धिम् । ये विद्याधरादयस्ते च
उपावतेति मे विभो ॥ ११ ॥ इति प्रियं हितं वाक्यं भुव आदाय भूपितिः ॥ वत्सं ऋत्वा मनुं पाणावदुहत्सकलीपधीः ॥ १२ ॥ तथापरे च सर्वत्र
सारमाददते बुधाः ॥ ततोऽन्ये च यथाकामं दुदुहुः पृथुभाविताम् ॥ १३ ॥ ऋषयो दुदुहुर्देवीमिद्रियेष्वथ सत्तम् ॥ वत्सं बृहस्पितं कृत्वा प्यरुक्षन्दोसारमाददते बुधाः ॥ १० ॥ कन्या तस्यं सम्मणा दन्दं सोममुद्दहन् ॥ हिग्यमयेन पात्रेण वीर्यमोजो बलं प्रः ॥ १५ ॥ देतेया दानवा वत्सं प्रहादमसुर-

मयं शुचि ॥ १४ ॥ कृत्वा वत्सं सुरगणा इन्द्रं सोममदूदुहन् ॥ हिरण्मयेन पात्रेण वीर्यमोजो बलं पयः ॥ १५ ॥ दैतेया दानवा वत्सं प्रहादमसुर-र्षभम् ॥ विधायादूदुहन्त्वीरमयःपात्रे सुरासवम् ॥ १६ ॥ गंधर्वाप्सरसोऽधुक्षन्पात्रे पद्ममये पयः ॥ वत्सं विश्वावसुं कृत्वा गांधर्वं मधु सौभगम् ॥ १७ ॥ वत्सेन पितरोऽर्यम्णा काव्यं शीरमधुक्षत ॥ आमपात्रे महाभागाः श्रद्धया श्राद्धदेवताः ॥ १८ ॥ प्रकल्प वत्सं कपिलं सिद्धाः संकल्प-नामयीम् ॥ सिद्धिं नभिस विद्यां च ये च विद्याधरादयः ॥ १९ ॥ अन्ये च मायिनो मायामंतर्धानाद्भुतात्मनाम् ॥ मयं प्रकल्य वत्सं ते दुदु-हुर्धारणामयीम् ॥ २० ॥ यत्तरक्षांसि भूतानि पिशाचाः पिशिताशनाः ॥ भूतेशवत्सा दुदुहुः कपाले क्षतजासवम् ॥ २१ ॥ तथाहयो दंदश्काः सर्पा नागाश्च तक्षकम् ॥ विधाय वत्सं दुदुहुर्बिळपात्रे विषं पयः ॥ २२ ॥ पशवो यवसं चीरं वत्सं कृत्वा च गोवृषम् ॥ अरण्यपात्रे चाधुक्ष-नमृगेन्द्रेण च दंष्ट्रिणः ॥ २३ ॥ क्रव्यादाः प्राणिनः क्रव्यं दुदुहुः स्वे कलेवरे ॥ सुपर्णवत्सा विहगाश्चरं चाचरमेव च ॥ २४ ॥ वटवत्सा वनस्पतयः पृथयसमयं पयः ॥ गिरयो हिमवद्वत्सा नानाधातूनस्वसानुषु ॥ २५ ॥ सर्वे स्वमुख्यवत्सेन स्वे स्वे पात्रे पृथक् पयः ॥ सर्वकामदुघां पृथ्वीं दुदुहुः पृथुभाविताम् ॥ २६ ॥ एवं पृथ्वादयः पृथ्वीमन्नादाः स्वन्नमात्मनः ॥ दोहवत्सादिभेदेन चीरभेदं कुरूद्वह ॥ २७ ॥ ततो महीपतिः प्रीतः सर्वकामदुघां पृथुः ॥ दुहितृत्वे चकारेमां प्रेम्णा दुहितृवत्सलः ॥ २८ ॥ चूर्णयन्स्वधनुष्कोट्या गिरिकूटानि राजराट् ॥ भूमं-तमेव वत्सं प्रकल्प्य नमस्येव पात्रे खेचरत्वादिरूपां विद्यां दुदृहुः ॥१९॥ अन्ये च किंपुरुपादयोऽन्तर्धानेनाद्भुतात्मनां संवैधिनीं मायाम् । धारणामयीं संकल्पमात्रप्रभवाम् ॥२०॥ भूतेशो रुद्रः स एव वत्सो येपाम् । क्षतजं रुधिरं तदेवासवम् ॥२१॥ अहयो निष्फणा दंदशुका वृश्चिकादयः सर्पाः सफणास्त एव कद्वसंतिवजा नागा विलपात्रे मुखे ॥ २२ ॥ यवसं तृणम् । गोव्यं रुद्र-वाहं वृपभम् । मृगेंद्रेणेत्युत्तरेणान्वयः ॥२३॥ क्रव्यं मांतम् । चरं कीटादि । अचरं फलादि ॥ २४ ॥ २५ ॥ अनुक्तसर्वसंग्रहार्थमाह । सर्वे इति । सर्वे स्वजातौ यो मुख्यस्तेन वत्सेन ॥ २६ ॥ उपसंहरति । एवमिति । स्वन्तमभीष्टमन्तम् । तमेव श्रीरमेदं दुदुहुः । दोहः पात्रम् ॥ २७॥ इमां पृथ्वीम् ॥ २८॥ धनुरोऽग्रेण गिरिशृङ्गाणि चूर्णयन् राजराट् राझां राजा सर्वेपामाजीविका-

ग०च०

गरदा ।

दानात् ॥ २९॥ ३०॥ ग्रामा हट्टादिश्न्याः । पुरो हट्टादिमत्यः । ता एव महत्यः पत्तनानि । दुर्गाणि विविधानि । यथाह बृहस्पितः । औदकं पार्वतं वार्धमैरिणं धान्वनं तथा इति । घोषान् आभीराणां निवासान् । व्यजान् गवां निवासान् । शिविरं सेनानिवासस्थानम् । तत्सिहितानाकरान्स्वर्णादिस्थानानि । खेटाः कर्षकग्रामाः । खर्वटाः पर्वतप्रांतग्रामास्तांश्व ॥ ३१ ॥३२ ॥ इति अभिद्धागवते चतुर्थे टीकायामष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ ऊनविंशेऽश्वमेधांगहयापहरणात्पृथोः ॥ इदं हंतुं प्रवृत्तस्य धात्रा वारणमुच्यते ॥ १ ॥ हयमेधशतेन निमित्तेनादीक्षत दीक्षितोऽभूत् । शताश्वमेधसंकल्पमकरोदित्यर्थः । ब्रह्मावर्ते । सरस्वतीदपद्वत्योदेवनद्योर्यदंतरम् ॥ तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्ते प्रचक्षते ॥१॥ आत्मनः स्वस्य कर्मातिशेत इत्यतिशयमित्रेत्य ज्ञात्वा । तदिति तं

डलिमदं वैन्यः प्रायश्रके समं विभुः ॥ २९ ॥ अथास्मिन्भगवान्वन्यः प्रजानां वृत्तिदः पिता ॥ निवासान्कल्पयांचके तत्र तत्र यथार्हतः ॥ ३० ॥ प्रामान्पुरः पत्तनानि दुर्गाणि विविधानि च ॥ घोषान्त्रजान्सिशिविरानाकरान्खेटखर्वटान् ॥ ३१ ॥ प्राक् पृथोरिह नैवेषा पुरम्रामादिकल्पना ॥ यथासुखं वसंति स्म तत्र तत्राक्कतोभयाः ॥ ३२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कंधे पृथ्विजयेऽष्टादशोऽध्यायः॥ १८ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ अथादीक्षत राजा तु ह्यमेधशतेन सः ॥ ब्रह्मावर्ते मनोः चेत्रे यत्र प्राची सरस्वती ॥ १ ॥ तदिभिषेत्य भगवान्कर्मातिशयमात्मनः ॥ शतक तुर्न ममृषे पृथोर्यज्ञमहोत्सवम् ॥ २ ॥ यत्र यज्ञपतिः साचाद्भगवान्हिरिशियः ॥ अन्वभ्यत सर्वात्मा सर्वलोकग्रुरः प्रमुः ॥ ३ ॥ अन्वितो ब्रह्मशर्वाभ्यां लोकपालैः सहानुगैः ॥ उपगीयमानो गंधवेर्गुनिभिश्राप्सरोगणैः ॥ ४ ॥ सिद्धविद्याधरा दैत्या दानवा गुह्यकादयः ॥ सुनंदनंदप्रमुखाः पार्षदप्रकार वर्षा हरेः ॥ ५ ॥ किपलो नारदो दत्तो योगेशाः सनकादयः ॥ तमन्वीयुर्भागवता ये च तत्सेवनोत्सुकाः ॥ ६ ॥ यत्र धर्मदुघा भूमिः सर्वकामदुव्या सती ॥ दोग्धिस्माभीप्तितनर्थान्यज्ञमानस्य भारत ॥ ७ ॥ ऊहुः सर्वरसान्नद्यः चीरदध्यन्नगोरसान् ॥ तरवो भूरिवर्ष्माणः प्राप्तृयंत मधुच्यतः ॥ ८ ॥ सिधवो रत्निकरान्गिरयोऽन्नं चतुर्विधम् ॥ उपायनमुपाजहुः सर्वे लोकाः सपालकाः ॥ ९ ॥ इति चाधीक्षजेशस्य पृथोस्तु परमोच्यम् ॥ अस्यन्भगवानिद्रः प्रतिधातमचीकरत् ॥ १० ॥ चरमेणाश्वमेधेन यजमाने यज्ञुष्पतिम् ॥ वैन्ये यज्ञपग्रं सर्धन्नपोवाह तिरोहितः ॥ ११ ॥ तमित्रभगवानैचत्त्वरमाणं विद्यासा ॥ आमुक्तमिव पाखंडं योऽधर्मे धर्मविश्रमः ॥ १२ ॥ अत्रिणा चोदितो हतुं पृथुपुत्रो महारथः ॥ अन्वधावत

पृथोर्यज्ञमहोत्सवं न ममृषे न सेहे ॥ २ ॥ अतिशयमेव दर्शयति । यत्रेति सप्ताभः । साक्षादन्वभूयत प्रत्यचेणाद्यवत ॥ ३ ॥ ४ ॥ सिद्धादयश्च तं हरिमन्वीयुरित्युत्तरेणान्वयः ॥ ५ ॥ ६ ॥ धर्मदुघा हिवदोंग्ध्री घेतुः सती ॥ ७॥ ऊहुर्वहंति स्म । सर्वरसानिज्ञद्राक्षादिरसान् । क्षीरं च दिध च अनं च पानकादि गोरसो घृतं तक्रं च ताश्च । भूरीणि विस्तृतानि वर्ष्माणि शरीराणि येषां ते फलादि प्रास्थ्यंत । मधुच्युतो मधुस्नाविणः संतः ॥ ८ ॥ चतुर्विधं भद्यं भोज्यं चोष्यं लेखं च ॥ ९ ॥ अघोक्षज ईशो नाथो यस्य । परम उदयोऽभिवृद्धिर्यस्मस्तत्कर्मास्यन्नसहमानः प्रतिघातं विद्यं चक्तारेत्यर्थः ॥ १० ॥ वैन्ये यज्ञष्वितं विष्णुं यज्ञमाने सित स्पर्धमान इंद्रस्तिरोहितः सन्नश्चमपद्वतवान् ॥११॥ त्वरमाणं धावंतम् । आसुक्तः प्रतिमुक्तश्च पिनद्वश्वापिनद्ववत् ॥ सन्नद्वो

श्रीधरी

अ०१९

।।२८॥

for our of

115

1131

वर्मितः सङ्ज इत्यमरसिंहः । पाखंडं वेषं कवचिमव गृहीतवंतमित्पर्थः । अधर्मे धर्मविश्रमो धर्मोऽयमिति आंतिकरो यस्तम् ॥ १२ ॥ १३ ॥ न ग्रुंचित स्म ॥ १४ ॥ इंतवे हंतुम्। यज्ञहनं यज्ञं हतवंतम् ॥ १५ ॥ गृत्रराट् जटायुः ॥ १६ ॥ तस्मै हित्वा तदर्थमुत्सूच्य ॥ १७ ॥ विचच्य दृष्टा ॥ १८ ॥ उपसृज्य सृष्टा तेन छन्नः सन् । चपालो यूपाग्रेविचिप्तः काष्ठकटकस्तयुक्तायूपात्। हिरण्यनिर्मिता रशना यस्य तम् । रशनाया दढत्वेन छेदाशक्त्या रशनासहितमेवोद्धृत्य यूपायात्रीतवानित्यर्थः । विश्वः समर्थः ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ अवद्यं निंदितं रूपं मंदप्रज्ञा जेगृहुः ॥ २२ ॥ तदेव पाखंडनामनिरुक्त्या दर्शयित यानीति । यहुवचनेन चान्यान्यपि गृहीतानीत्युक्तम् ॥ २३ ॥ तत्त्रभृतिपाखंडमार्गाः प्रष्टुचा इत्याह । एवमिति । तेन गृहीतेषु पुनिर्वसुष्टेषु । नग्ना संकुद्धस्तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत् ॥ १३ ॥ तुं तादृशाकृतिं वीच्य मेने धर्मशरीरिणम् ॥ जटिलं भस्मनाच्छन्नं तस्मै बाणं न् मुंचित ॥ १४ ॥ वधा-त्रिवृत्तं तं भूयो हंतवे अत्रिरचोदयत् ॥ जिह यज्ञहनं तात महेन्द्रं विबुधाधमम् ॥ १५॥ एवं वैन्यसुतः प्रोक्तस्त्वरमाणं विहायसा ॥ अन्वद्रवदिभ-ऋदो रावणं गृष्ठराडिव ॥ १६ ॥ सोऽश्वं रूपं च तद्धित्वा तस्मा अंतर्हितः स्वराट् ॥ वीरः स्वपशुमादाय पितुर्यज्ञमुपेयिवान् ॥ १७ ॥ तत्तस्य चाद्भुतं कर्म विचच्य परमर्षयः ॥ नामधेयं ददुस्तस्मै विजिताश्व इति प्रभो ॥ १८ ॥ उपसृज्य तमस्तीत्रं जहाराश्वं पुनर्हरिः ॥ चषालयूपतश्वज्ञो हिरण्यरशनं विभुः ॥ १९ ॥ अत्रिः संदर्शयामास त्वरमाणं विहायसा ॥ कपालखट्वांगधरं वीरो नैनमबाधत ॥ २० ॥ अत्रिणा चोदितस्तस्य संदर्भ विशिखं रुपा ॥ सोऽश्वं रूपं च तद्धित्वा तस्थावंतर्हितः स्वराट् ॥ २१ ॥ वीरश्राश्वमुपादाय पितृयज्ञमथाव्रजत् ॥ तदवद्यं हरे रूपं जगृ-हुर्ज्ञानदुर्बलाः ॥ २२ ॥ यानि रूपाणि जगृहे इन्द्रो हयजिहीर्षया ॥ तानि पापस्य खंडानि लिंगं खंडिमहोच्यते ॥ २३ ॥ एविमद्रे हरत्यश्वं वैन्य-यज्ञजिघांसया ॥ तद्गृहीतिवसृष्टेषु पाखंडेषु मितर्नृणाम् ॥ २४ ॥ धर्म इत्युपधर्मेषु नमरक्तपटादिषु ॥ प्रायेण सञ्जते आंत्या पेशलेषु च वाग्मिषु ॥ २५ ॥ तदभिज्ञाय भगवान्पृथुः पृथुपराक्रमः ॥ इन्द्राय कुपितो बाण्मादत्तोद्यतकार्मुकः ॥ २६ ॥ तसृत्विजः राक्रवधाभिसंधितं विचच्य दुष्प्रे-च्यमसहारंहसम् ॥ निवारयामासुरहो महामते न युज्यते अत्रान्यवधः प्रचोदितात् ॥ २७॥ वयं मरुत्वंतिमहार्थनाशनं ह्वयामहे त्वच्छ्ववसा हत-त्विषम् ॥ अयात्यामोपहवैरनंतरं प्रसह्य राजन्जुहवाम तेऽहितम् ॥ २८ ॥ इत्यामंत्र्य क्रतुपतिं विदुरास्यर्त्विजो रुषा ॥ स्नग्धस्तान्जुहृतोऽभ्येत्य स्वयंभूः प्रत्येषधत् ॥ २९ ॥ न वथ्यो भवतामिद्रो यद्यज्ञो भगवत्तनुः ॥ यं जिघांसथ यज्ञेन यस्येष्टास्तनवः सुराः ॥ ३० ॥ तदिदं पश्यत मह-जैनाः रक्तपटा बौद्धाः आदिशब्देन कापालिकादयस्तेषृपधर्मेषु धर्मापमेषु धर्म एवायमिति मितः सज्जत इति द्वयोरन्वयः। पेशलेषु आपाततो रम्येषु वाग्मिषु हेतूक्तिचतुरेषु ॥ २४ ॥ २५ ॥२६ ॥ शक्रवधेऽभिसंधितं कृताभिप्रायम्।प्रचोदितात्पशोर्वधादन्यस्य वधस्तव न युज्यते ॥ २७ ॥ तद्वधं तु वयं करिष्याम इत्याहुः।वयमिह यज्ञनाशकं त्वत्कीत्यैंव हतप्रभिमद्रमाह्वयामहे।कैः। अया-तयामैरगतवीयैराह्वानमंत्रैः । अनंतरं च ते तवाहितं जुहवाम होष्यामः ॥ २८ ॥ अस्य पृथोः । सुक् हस्ते येगां तान् ॥ २९ ॥ यमिद्रं यज्ञेन जिघांसथ यज्ञेनेष्टाः सर्वे सुरा यस्य तनवः स इंद्रो भवतां वधाहीं न भवति । यद्यस्माद्यज्ञो नामायमिद्रो भगवतस्तनुरवतारः।ततः सप्तम आकृत्यां रुचेर्यज्ञोऽभ्यजायत ॥ स यामाद्यैः सुरगणैरपात्स्वायंश्ववातरम् इत्युक्तत्वात् ॥ ३० ॥ अतो बली-

गरदा।

यसाऽनेन सख्यमेव कर्तव्यमन्यथा भूयः पांखंडं स्रच्यतीत्याशयेनाह। तिद्दिमिंद्रेणानुष्ठितं महद्दन्याय्यं पश्यत । किमित्यपेक्षायामाह। धर्मस्य व्यतिकरं विपर्ययं पाखंडपथम् ॥ ३१ ॥ तिर्हि किमत्र युक्तमित्यत आह । पृथुकीर्तेरिति । एकेनोनं शतं यस्मिस्तादशः कृतः कृतुत्रयोगः पृथोर्भूयात्। पृथुरिति पाठे एकोनशतं कृतवो यस्य ताद्दशोऽपि महेन्द्रात्पृथुकीर्तिर्भूयादित्यर्थः । तदेव-मृत्विजः प्रत्युक्तवा पृथुं प्रत्येवाह । अलमिति ॥ ३२ ॥ आत्मनैवात्मने महेंद्राय रोपं कर्तुं नाईसि । तत्र हेतुः । उभावपीति ॥ ३३ ॥ तथापि कृतुसमाप्तिमेव व्यायंतं प्रत्याह । अस्मिन्यज्ञविद्वने मृत्विजः प्रत्युक्तवा पृथुं प्रत्येवाह । अलप्त तव कृतुर्विरमतु । निव्यत्ति विवायतेऽति विवायतेऽति । यद्यस्माद्दैवहतं कार्यं कर्तुं व्यायतो मनो नु निश्चितमित्ररूटं सदंधं तमो मोहं विश्वति नतु शांति लभते ॥ ३४ ॥ अतप्त तव कृतुर्विरमतु । निव्यत्ति तथा । आह । यतो देवेषु दुराग्रहो भवतीति। यत्र कृती ॥ इद्रदुराग्रहकृतमनर्थं पश्येत्याह । एभिरिद्रेणोपसंसुव्देरिधिष्ठितिरिभिश्चित्तकप्रकेः । य इंद्रस्तेऽश्चं मुख्णातीति तथा यज्ञाय द्वस्ति तथा ।

द्धर्मव्यतिकरं द्विजाः ॥ इन्द्रेणानुष्ठितं राज्ञः कर्मैतद्विजिघांसता ॥ ३१ ॥ पृथुकीर्तैः पृथोर्भूयात्तर्ह्योकोनशतकतुः ॥ अलं ते कतुभिः स्विष्टैर्यद्भवा-न्मोत्त्रधर्मवित् ॥ ३२ ॥ नैवात्मने महेन्द्राय रोषमाहर्तुमर्हसि ॥ उभाविप हि भद्रं त उत्तमश्लोकविग्रहौ ॥ ३३ ॥ माऽस्मिन्महाराज कृथाः स्म विंतां निशामयास्मद्रच आहतात्मा ॥ यद्धवायतो दैवहतं नु कर्तुं भनोऽतिरुष्टं विशते तमोऽन्धम् ॥ ३४ ॥ ऋतुर्विरमतामेष देवेषु दुरवग्रहः ॥ धर्मव्यतिकरो यत्र पाखंडैरिंद्रनिर्मितैः ॥ ३५ ॥ एभिरिंद्रोपसंसृष्टैः पाखंडर्हारिभिर्जनम् ॥ हियमाणं विचन्त्वेनं यस्ते यज्ञध्रुगश्वमुद् ॥ ३६ ॥ भवा-न्परित्रातुमिहावतीणों धर्मं जनानां समयानुरूपम् ॥ वेनाप्चारादवलुप्तमद्य तद्देहतो विष्णुकला असि वैनय ॥ ३७ ॥ स त्वं विमृश्यास्य भवं प्रजा-पते संकल्पनं विश्वसृजां पिपीपृहि ॥ ऐन्द्रीं च मायामुपधर्ममातरं प्रचंडपाखंडपथं प्रभो जिह ॥ ३८ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ इत्थं स लोकगुरुणा समादिष्टो विशांपतिः ॥ तथा च कृत्वा वात्सल्यं मघोनापि च संदर्थे ॥ ३९ ॥ कृतावभृथस्नानाय पृथवे भूरिकर्मणे ॥ वरान्ददुस्ते वरदा ये तद्विषि तर्पिताः ॥ ४० ॥ विप्राः सत्याशिषस्तुष्टाः श्रद्धया लब्धदक्षिणाः ॥ आशिषो युयुज्ञः क्षत्तरादिराजाय सत्कृताः ॥ ४१ ॥ त्वयाहूता महाबाहो सर्व एव समागताः ॥ पूजिता दानमानाभ्यां पितृदेवर्षिमानवाः ॥४२॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे पृथुविजये एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९॥ मैत्रेय उवाच ॥ भगवानिष वैकुंठः साकं मघवता विभुः ॥ यज्ञैर्यज्ञपतिस्तुष्टो यज्ञभुक् तमभाषत ॥ १ ॥ श्रीमगवानुवाच ॥ एष ते उका-रषीद्भंगं हयमेधशतस्य ह ॥ क्षमापयत आत्मानममुष्य चंतुमईसि ॥ २ ॥ सुधियः साधवो लोके नरदेव नरोत्तमाः ॥ नाभिदुहांति भूतेभ्यो यहिं तेन सृष्टैः ॥ ३६ ॥ ततो सम किमिति चेत्तत्राह । भवानिति द्वाभ्याम् । सांख्ययोगादिनानासिद्धांतानुरूपं धर्मं वेनस्यान्यायान्छप्तं परित्रातुं तदेहाद्विष्णोः कलैव त्वमवतीर्णोऽसि ॥३७॥ हेप्रजा-पते ! अस्य विश्वस्योद्भवं विचार्य यैरुत्पादितोऽसि तेषां विश्वसूजां संकल्पं पिपीपृहि आर्पः प्रयोगः पूर्यत्यर्थः। प्रचंडो यः पाखंडमार्गः सैवैंद्री मायोपधर्मजननी तां जिह ॥३८॥ तथा च कृत्वा यज्ञाग्रहं हित्वा वात्सन्यं स्नेहं क्रत्वेंद्रेण सह संधानं च कृतवान् ॥ ३९ ॥ कृतमवभृथसंवंधि स्नानं येन स तस्मै ॥ ४० ॥ ४१ ॥ तुष्टानां वाक्यं त्वयेति ॥ ४२ ॥ इति श्रीमद्भागवते । चतुर्थस्कंधे टीकायामेकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ विंशे तु विष्णुना साक्षात्पृथोर्यज्ञेऽनुशासनम् ॥ वरदानप्रसंगेन प्रीतिश्रान्योन्यमीर्यते ॥ १॥ मघवता साकमिद्रेण सह वर्तमानः ॥ १ ॥

श्रीघरी

3To 2 o

11251

आत्मानं त्वां क्षमं कारयतोऽम्रुष्य त्वमपि क्षंतुमईसि ॥ २ ॥ यहि यस्मात्कलेवरमात्मा न भवत्यतस्तद्भिमानेन भृतानि नाभिद्वह्यंति ॥ ३ ॥ ४ ॥ अविद्या स्वरूपाज्ञानं ततः कामस्ततः कर्म तैरारव्ध इति विद्यानत एव प्रतिबुद्ध आत्मज्ञोऽस्मिन्ववानुपज्जते ॥५॥ तथापि पुत्रादिममत्वेन भृतद्रोहेण च संगो भवेत्त्राह। असंसक्त इति॥ ६ ॥ प्रतिबोधकमं विदृण्यन्देहेऽनुपंगाभावमाह। एक इति द्वाभ्याम् । असावात्मा आत्मनो देहात्परो भिन्नः तत्र नवधा वैलक्षण्येन भेदं साधयित । एक इति नवभिः पदैः । देहो हि बालयुवादिभेदादनेको मिलनश्च जडश्च सगुणश्च स्वकारण-भृतगुणाश्रितश्र परिच्छित्रश्र गृहादिभिरावृतश्र दृश्यश्र सात्मा च। आत्मा तु नैवमतो भिन्नः ॥ ७ ॥ आत्मस्थं स्वस्मिन् स्थितम् । प्रकृतिस्थोऽपि देहस्थोऽपि तद्विकारैर्न लिप्पते । यतः स मि ब्रह्मणि स्थितः ॥ ८॥ इयमवस्था कस्योत्पद्यत इत्पेक्षायामाह । यः स्वधर्मेणेति चतुर्भिः ॥ ९॥ भवतु मनः प्रसन्नं ततः किं तत्राह । यहिं विशदाशयः प्रसन्नमनास्तदा परित्यक्तगुणः सन्सम्य-ग्दर्शनो भूत्वा शांतिमश्रुते । शांतिमेवाह । मम सम्यगौदासीन्येनावस्थानमेव ब्रह्म तदेव कैवल्यमञ्जुते ।। १० ॥ सम्यग्दर्शनमेवाह । उदासीनमेवात्मानं द्रव्यज्ञानिकयात्मनां देहज्ञानकर्मेंद्रिय-नात्मा कलेवरम् ॥ ३ ॥ पुरुषा यदि मुह्यंति त्वादृशा देवमायया ॥ श्रम एव परं जातो दीर्घया वृद्धसेवया ॥ ४ ॥ अतः कायमिमं विद्वानवि-द्याकामकर्मभिः ॥ आरब्ध इति नैवास्मिन्प्रतिबुद्धोऽनुषञ्जते ॥ ५ ॥ असंसक्तः शरीरेऽस्मित्रमुनोत्पादिते गृहे ॥ अपत्ये द्रविणे वापि कः कुर्यान्म-मतां बुधः ॥ ६ ॥ एकः शुद्धः स्वयंज्योतिर्निर्शुणोऽसौ गुणाश्रयः ॥ सर्वगोऽनावृतः साची निरात्मात्मात्मनः परः ॥ ७ ॥ य एवं संतमात्मान-मात्मस्थं वेद पूरुषः ॥ नाज्यते प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः स मयि स्थितः ॥ ८॥ यः स्वधर्मेण मां नित्यं निराशीः श्रद्धयाऽन्वितः ॥ भजते शनकै-स्तस्य मनो राजन्त्रसीदति ॥ ९ ॥ परित्यक्तगुणः सम्यग्दर्शनो विशदाशयः ॥ शांतिं मे समवस्थानं ब्रह्म कैवल्यमश्रुते ॥ १० ॥ उदासीनमिवा-ध्यत्तं द्रव्यज्ञान्क्रियात्मनाम् ॥ क्ट्रस्थमिममात्मानं यो वेदाप्नोति शोभनम् ॥ ११॥ भिन्नस्य छिंगस्य गुणप्रवाहो द्रव्यक्रियाकारकचेतनात्मनः॥ दृष्टासु संपत्सु विपत्सु सूरयो न विकियंते मिय बद्धसौहदाः ॥ १२ ॥ समः समानोत्तममध्यमाधमः सुखे च दुःखे च जितेंद्रियाशयः ॥ मयोपक्कृ-प्ताखिळळोकूसंयुतो विधत्स्व वीराखिळलोकरक्षणम् ॥ १३ ॥ श्रेयः प्रजापाळनमेव राज्ञो यत्सांपराये सुकृतात्पष्ठम्शम् ॥ हर्ताऽन्यथा हत्पुण्यः प्रजानामरिचता करहारो अधमित ॥१४॥ एवं द्विजाग्यानुमतानुवृत्तधर्मप्रधानो अन्यतमो अविता अस्याः ॥ इस्वेन कालेन गृहोपयातान्द्रष्टासि सिद्धा-मनसामध्यक्षमिव स्थितमात्मानं यो वेद ॥ ११ ॥ संसारिणः कथं कूटस्थत्वमत आह । भिन्नस्य लिंगस्य देहस्य गुणप्रवाहः संसारः । भिन्नत्वे हेतुः द्रव्याद्यात्मकस्य । तत्र वेतना विदाभासः अतो दृष्टास प्राप्तास हर्पशोकादिभिन विक्रियंते ॥ १२ ॥ त्वं च स्रिरतः सुखे दुःखे च समः सन्समाना उत्तममध्यमाधमा यस्य । जितानीद्रियाण्याशय्थ येन । स त्वमखिललोकरक्षणं विधत्स्व । कथमेकेन मया रक्षणं कर्तुं शक्यं तत्राह। मयेश्वरेणोपवलृप्ताः संपादिता येऽखिला लोका अमात्यादयस्तैः संयुतः ॥१३॥ नतु रक्षणं दंडादिसापेक्षमतस्ततपोऽन्यद्वा पुण्यं करिष्यामीति चेदत आह । श्रेय इति । यद्यस्मात्सांपराये परलोके प्रजाभिः कृतात्सकृतात्पष्ठमंशं हर्ता हरित । अरक्षणे दोपमाह । अन्यथा प्रजाभिर्हतं प्रुण्यं यस्य स प्रजानामघमित पापं भ्रंको । अन्यथेत्यस्य विवरणम् । करहारः सम्र रक्षिता चेत् ॥ १४ ॥ एवं च मोक्षोऽप्यनायासेन् भविष्यतीत्याह । द्विजाऱ्याणामनुमतश्चासावनुष्ट्वश्च परंपराप्राप्तो यो धर्मः स एव प्रधानमर्थकामौ तु प्रासंगिकौ यस्य । अन्यतमो-ऽतिशयेनान्यः । धर्मादिष्वनासक्त इत्यर्थः । ऐकपद्यपाठे धर्मप्रधानावन्यतमावर्धकामौ यस्येत्यर्थः । अस्याः पृथिन्या अविता सम्नन्पेन कालेन गृहागतान्सनकादीनद्रच्यसि । अनुरक्तो लोको

यस्मिन्सः ॥ १५ ॥ मत् मतः सकाशार्तिकचिद्धरं वृणीष्व । गुणाः शमादयः शीलं निर्मत्सरत्वादिस्वभावस्तैरहं यंत्रितो वशीक्रतः । तद्रहितैस्तु मखादिभिनीहं सुलभः। यतः समं चित्तं येषां तेष्वेव वितंतुं शीलं यस्य सोऽहम् ॥ १६ ॥ १७ ॥ क्षमापयितुं पादयोः स्पृशंतम् । स्वेन कर्मणाऽक्वापहरणेन ब्रीखितम् । प्रेम्णा परिष्वज्य ॥१८॥ भगवानप्रस्थानाभिमुखोऽप्यनुग्रहेण विलंबितः सन्न प्रतस्थे । प्रयाणं न कृतवानिति द्वयोरन्वयः । कथंभूतः । उपहृतमपितमहेणं यस्मै । सम्रुजिहानया समुद्गच्छंत्या वर्धमानया भक्त्या गृहीते चरणांबुजे यस्य ॥१९॥ पद्मपलाशावदक्षिणी यस्य तथामृतः सन् एनं पृथ् पश्यन् ॥२०॥ भगवतस्तत्क्रपातिरेकमुक्त्वा तस्य भक्त्युद्रेकमाह । स इति द्वाभ्याम् । वाष्पविक्कवत्वेन तृष्णीमविश्यतः सन्नमुं हरिं हृदोपगुह्याधाद्भतवान् ॥ २१ ॥ अत्प्रयोर्दशोगोंचरं विषयभूतम् । पदा क्षितिं स्पृशंतमिति । अयं भावः । न खल देवाः पदा भ्रुवं स्पृशंत्यतः कृपापरवशो न्तं हरिरात्मानं विस्मृतवानिवेति । अतएव स्खलनपरिहारायैव गरुड-स्योन्नते स्कंधे विन्यस्तं हस्ताग्रं येन तम् ॥२२॥ वरं वृणीष्वेति यदुक्तं तदसहमान आह । हे विभो ! वरदानां त्रसादीनामीश्वराद्धरप्रदत्वात्त्वतः सकाशाद्बुधः कथं वरान्वृणीते । कीदशान् । नुरक्तलोकः ॥ १५॥ वरं च मत्कंचन मानवेन्द्र वृणीष्व तेऽहं गुणशीलयंत्रितः ॥ नाहं मखेर्वे मुलभस्तपोभियोंगेन वा यत्समचित्तवर्ती ॥ १६॥ मैत्रेय उवाच ॥ स इत्थं लोकगुरुणा विष्वक्सेनेन विश्वजित् ॥ अनुशासित आदेशं शिरसा जगृहे हरेः ॥ १७ ॥ स्पृशंतं पादयोः प्रेम्णा ब्रीडितं स्वेन कर्मणा ।। शतकतुं परिष्वज्य विद्धेषं विससर्ज ह ।। १८ ।। भगवानथ विश्वात्मा पृथुनोपहृताईणः ।। समुज्जिहानया भक्त्या गृहीतचरणां-बुजः ॥ १९ ॥ प्रस्थानाभिमुखोऽप्येनमनुष्रहविलंबितः ॥ पश्यन्पद्मपलाशाक्षो न प्रतस्थे सुहत्सताम् ॥ २० ॥ स आदिराजो रचितांजिल्हिरिं विलोकितं नाशकदश्रलोचनः ॥ न किंचनोवाच सवाष्पविक्कवो हदोपगुह्यामुमधादवस्थितः ॥ २१ ॥ अथावमृज्याश्रुकला विलोकयन्नतृप्तदग्गोच-रमाह पूरुषम् ॥ पदा स्पृशंतं चितिमंस उन्नते विन्यस्तहस्तात्रसुरंगविद्धिषः ॥ २२ ॥ पृथुरुवाच ॥ वरान्विभो त्वद्धरदेश्वरादुबुधः कथं वृणीते गुणविकियात्मनाम् ॥ ये नारकाणामपि संति देहिनां तानीश कैवल्यपते चुणे न च ॥ २३ ॥ न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन्न यत्र युष्मचरणां-बुजासवः ॥ महत्तमांतर्ह्दयान्मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुतमेष मे वरः ॥ २४ ॥ स उत्तमश्लोकमहन्मुखच्युतो भवत्पदांभोजसुधाकणानिलः ॥ स्मृतिं पुनर्विस्मृततत्त्ववर्त्मनां क्रयोगिनां नो वितरत्यलं वरैः ॥ २५ ॥ यशः शिवं सुश्रव आर्यसंगमे यहच्छया चोपशृणोति ते सकृत् ॥ कथं गुणज्ञो गुणैविंक्रियत इति गुणविक्रियोऽहंकारः स एवात्मा येषां तेषां ब्रह्मादीनां संबंधिनः देहाभिमानिनां भोग्यानिति वा । तथा चेद्बुध एव न भवतीत्यर्थः । जुगुप्सितत्वादपीत्याह । ये इति। बुध एवाहमपि न ष्टुणे । इति समुख्याय चकारः ॥२३॥ कैत्रल्यमत इति संबोधनात्कैत्रल्यं विश्वतीति मार्शकीरित्याह । नेति । महत्तमानामंतर्हदयानमुखद्वारेण निर्गतो भवत्पदांमोजमकरंदो यशः श्रवणादिसखं यत्र नास्ति तादृशं चेत्कैवल्यं तर्हि तत्क्वचित्कदाचिद्पि कामये । तर्हि किं कामयसे तद्राह । यशःश्रवणाय कर्णानामयुतं विधतस्य । नतु कोऽप्येवं वृतवानु किमन्यचित्येत्याह । मम त एष वरः।।।२४।। नतु तर्हि कैवन्याभावे रागद्वेषाद्याञ्चलानां भक्तिसुखमपि न स्यादित्याशंक्याह । स इति । भवत्पदांभोजसुधायाः कणो लेशस्तत्संवंधी योऽनिलः स एव द्रादपि किंचियशःश्रवणमात्रमित्यर्थः । विस्मृतं तत्त्ववर्तमं यैः क्रयोगिमिस्तेपामपि पुनः स्मृतिमात्मज्ञानं वितरति । अतो न खळ भक्तानां रागादिसंमवोऽतो नोऽस्माकं सारग्राहिणामन्यैवरैरेलम् ।

श्रीघरी

अ०२०

॥३०।

मक्तावेव मोक्षादिसर्वसुखांतर्भावादिति भावः ॥२५॥ ननु मिक्तप्रिकिफलैवातः फलं विहाय साधने भवतः कोऽयमाग्रह इत्याशंक्याह । हे सुश्रवः मंगलकीर्ते ! ते शिवं यशः सतां संगमे यः सकृदिष यहच्छयाप्युपशृणोति गुणज्ञञ्चेत्स पशुं विनाऽन्यः कथं विरमेत् । गुणातिशयं ध्रचयति। श्रीर्यद्यश एव प्रकर्षेण वृतवती गुणानां सर्वपुरुपार्थानां संग्रहः स्विस्मिन्समाहारस्तिदिच्छया ॥ २६ ॥ अतो लच्मीरिवान्यवरत्यागेन त्वामेवाहं भज इत्याह। अथेति । लालस उत्सुकः सन् कर्मणि क्रियमाणे यथेंद्रेण सह कलिरेवं भक्ताविप किं लच्म्या सह कलिः स्यादिति वितर्कयति । एकस्मिन्यत्यौ स्पर्धमानयोरावयोरि किं किंकि स्यादिति काक्वा वितर्कः । ननु पर्यायेण सेवायां न स्यात् । नैवम् । कृतस्त्वचरणयोरेवैकतानो मनोविस्तारो याम्यां तयोः ॥२७॥ भवतु वा किलस्तथापि भजेयमेवेत्याह । जगज्जनन्यां वैशसं विरोधः स्यादेव । तत्र हेतुर्यस्याः कर्मणि नः समीहितमिच्छा भवति तथापींद्रविरोधे मत्पक्षपातवदत्रापि तव पक्षपात एव स्यादित्याह । फन्गु तुच्छमप्युरु विरमेद्रिना पशुं श्रीर्यत्मवत्रे गुणसंग्रहेच्छया ॥ २६ ॥ अथाभजे त्वाखिलपूरुषोत्तमं गुणालयं पद्मकरेव लालसः ॥ अप्यावयोरेकपतिस्पृधोः कलिर्न स्यात्कृतत्वचरणैकतानयोः ॥ २७ ॥ जगज्जनन्यां जगदीश वैशसं स्यादेव यत्कर्मणि नः समीहितम् ॥ करोति फल्प्वप्युरु दीन्वत्सलः स्व एव धिष्ण्येऽभिरतस्य किं तया ॥ २८ ॥ भजंत्यथ त्वामत एव साधवो ब्युदस्तमायागुणविभ्रमोदयम् ॥ भवत्पदानुस्मरणाद्दते सतौ निमित्तमन्यद्भगवन्न विद्महे ॥ २९ ॥ मन्ये गिरं ते जगतां विमोहिनीं वरं वृणीष्वेति भजंतमात्थ यत् ॥ वाचा नु तंत्या यदि ते जनो असितः कथं पुनः कर्म करोति मोहितः ॥ ३० ॥ त्वन्मायया उद्घा जन ईश खंडितो यदन्यदाशास्त ऋतात्मनो बुधः ॥ यथाचरेद्वालहितं पिता स्वयं त्वमेवाईसि नः समीहितुम् ॥ ३१॥ मैत्रेय उवाच ॥ इत्यादिराजेन नुतः स विश्वहक्तमाह राजन्मिय भक्तिरस्तु ते ॥ दिष्टचेहशी धीर्मीय ते कृता यया मायां मदीयां तरित स्म दुस्त्यजाम् ॥ ३२ ॥ तत्त्वं कुरु मयादिष्टमप्रमत्तः प्रजापते ॥ मदादेशकरो लोकः सर्वत्राप्रोति शोभनम् ॥ ३३ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ इति वैन्यस्य राजर्षेः प्रतिनंद्यार्थवद्वनः ॥ पूजितोऽनुगृहीत्वैनं गंतुं चक्रेऽच्युतो मतिम् ॥ ३४॥ देवर्षिपितृगंधर्वसिद्धचारणपन्नगाः ॥ किन्नरा-प्सरसो मर्त्याः खगा भूतान्यनेकशः ॥ ३५ ॥ यज्ञेश्वरिथया राज्ञा वाग्वितांजिलभिक्तिः ॥ सभाजिता ययुः सर्वे वैकुण्ठानुगतास्ततः ॥ ३६ ॥ भगवानिप राजर्पेः सोपाध्यायस्य चाच्युतः ॥ हरन्निव मनो अध्यस्य प्रत्यपद्यतः ॥ ३७ ॥ अदृष्टाय नमस्कृत्य नृपः संदर्शेनात्मने ॥ अव्यक्ताय बहु करोषि । यतो दीनेषु वत्सलो दयावान् स्वे स्वरूप एव रतस्य तया कि प्रयोजनम् । तां नाद्रियस इत्यर्थः ॥ २८ ॥ यतस्त्वं दीनवत्सलोऽतएव साधवो निष्कामा अथ ज्ञानानंतरमपि त्वां मजंति । कथंभृतम् । मायागुणानां विश्रमो विलासस्तस्योदयः कार्यं स निरस्तो यस्मिस्तम् । ते किमर्थं भजंति तत्राह । भवत्पदानुस्मरणाद्विनाऽन्यत्तेषां निमित्तं फलं न विग्नः ॥ २९ ॥ वरैः प्रलोभनं च कुपालोस्तवानुचितमित्याश्येनाह । मन्य इति । नु अहो ते वाचा तंत्या यदि जनोऽयमसितोऽबद्धः स्यात्तिहिं पुनः पुनः फलैमीहितः सन्कथं कर्म करोति ॥ ३०॥ त्वन्मायया खंडितस्य त्वया पुनः खंडनं न कर्तव्यं किंतु हितं चेष्टितव्यमित्याह। त्वन्मायया ऋतादात्मनस्त्वतः खंडितः पृथक्तो यद्यतोऽन्यत्पुत्रादिकमाशास्ते अतः स्वयमविज्ञापित एव हितं चेष्टितुमईसि ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ वाग्वित्तांजलिभिर्भक्तितः पूजिताः संतः । वैकुंठातुमताः पार्षदाश्र ॥ ३६ ॥ अम्रुष्य राज्ञः। इरित्रवेति लोकोक्तिः । वस्तुतस्तस्य मनः सर्वदैव तद्धीन-

मस्त्येव। स्वधाम राज्ञो हृदयम् ॥ ३७ ॥ अदृष्टाय लोचनपथमतिकांताय । संदर्शित आत्मा येन तस्मै । वस्तुतो व्यक्ताय ॥ ३८ ॥ इति श्रीमद्भागवते चतुर्थे टीकायां विशोऽध्यायः ॥२०॥ पक्षिये । एकिविशे तु पृथुना प्रजानामनुशासनम् ॥ महासत्रे सुरादीनां महासदिस वर्ण्यते ॥ १ ॥ पुरं ययावित्युक्तं तत्पुरमनुवर्णयित । मौक्तिकैरिति त्रिभिः ॥ १ ॥ चंदनागुरुयुक्तैस्तोयैराद्री रथ्याद-एकिविशे तु पृथुना प्रजानामनुशासनम् ॥ महासत्रे सुरादीनां महासदिस वर्ण्यते ॥ १ ॥ पुरं ययावित्युक्तं तत्पुरमनुवर्णयित । मौक्तिकैरिति त्रिभिः ॥ १ ॥ संभृतान्यशेषाणि मंगलानि दध्यादीनि यस्तयुक्तम् । तोक्मैहरितयवैगंकुरैरिति वा अचिभिर्दापः ॥ २ ॥ सवृदैः पृष्पकलयुक्तः कदलीस्त्रीने तथा ॥ ६ ॥ गुणैर्महानतएव महत्तमः पृज्यतमः ॥७॥ गुणैर्विजृम्भितम् जितं गुणविद्धाः तिः सहाभिजग्धः। मृष्टा उज्ज्वलाः कन्याश्र ॥ ४ ॥ गतस्मयो निरहंकारः ॥ ५ ॥ प्रियान्वरान्प्रददातीति तथा ॥ ६ ॥ गुणैर्महानतएव महत्तमः पृज्यतमः ॥७॥ गुणैर्विजृम्भितम् जितं गुणविद्धाः

च देवानां देवाय स्वपुरं ययौ ॥ ३८ ॥ इति श्रोमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कंधे विंशोऽध्यायः ॥२०॥ मैत्रेय उवाच ॥ मोक्तिकैः कुसुमस्रिमर्दु-कृतीः स्वर्णतोरणैः ॥ महासुरभिभिर्धूपैर्मंडितं तत्र तत्र वै ॥ १ ॥ चंदनागुरुतोयार्द्ररथ्याचत्वरमार्गवत् ॥ पुष्पाक्षतफलैस्तोक्मैर्लाजैरर्चिभिरर्चितम् ॥ २ ॥ सब्दें कदलीस्तंभैः पूगपोतैः परिष्कृतम् ॥ तरुपञ्चवमालाभिः सर्वतः समलंकृतम् ॥ ३ ॥ प्रजास्तं दीपबलिभिः संभृताशेषमङ्गलैः ॥ अभीयुर्मृष्टकन्याश्च मृष्टकुंडलमंडिताः ॥ ४ ॥ शंखदुंदुभिघोषेण बह्मवोषेण चर्तिजाम् ॥ विवेश भवनं वीरः स्त्यमानो गतस्मयः ॥ ५ ॥ पूजितः पूजयामास तत्र तत्र महायशाः ॥ पौरान्जानपदांस्तांस्तान्त्रीतः त्रियवरत्रदः ॥ ६ ॥ स एवमादीन्यनवद्यचेष्टितः कर्माणि भूयांसि महान्महत्तमः ॥ कुर्वन्शशासावनिमंडलं यशः स्फीतं निधायारुरुहे परं पदम् ॥ ७ ॥ सृत उवाच ॥ तदादिराजस्य यशो विज्ञिम्भतं गुणैरशेषैर्गुणवत्सभाजितम् ॥ क्षत्ता महाभागवतः सदस्पते कौषारविं प्राह गृणंतमर्चयन् ॥ ८ ॥ विदुर उवाच ॥ सोऽभिषिक्तः पृथुर्विप्रर्छव्धाशेषसुराईणः ॥ बिश्रत्स वैष्णवं तेजो बाह्वोर्याभ्यां दुदोह गाम् ॥ ९ ॥ को न्वस्य कीर्ति न शृणोत्यभिज्ञो यद्विक्रमोच्छिष्टमशेषभूषाः ॥ लोकाः सपाला उपजीवंति काममद्यापि तन्मे वद कर्म शुद्धम् ॥ १० ॥ मैत्रेय उवाच ॥ गंगायमुनयोर्नद्योरंतरा चेत्रमावसन् ॥ आरव्धानेव बुभुजे भोगान्पुण्यजिहासया ॥ ११ ॥ सर्वत्रास्खिल-तादेशः सप्तद्वीपैकदंडधृक् ॥ अन्यत्र ब्राह्मणकुलादन्यत्राच्युतगोत्रतः ॥ १२ ॥ एकदाऽऽसीन्महासत्रदीक्षा तत्र दिवौकसाम् ॥ समाजो ब्रह्मर्षीणां च राजर्षीणां च सत्तम ॥ १३ ॥ तस्मिन्नईत्सु सर्वेषु स्वचितेषु यथाईतः ॥ स स्थितः सदसो मध्ये ताराणामुहुराडिव ॥ १४ ॥ प्रांशुः पीनाय-

सभाजितं सत्कृतं यशो गृणंतमर्चयन्त्राह । सदस्पते शौनक ॥ ८ ॥ लब्धान्यशेपसुराणामर्हणानि येन स । किमकरोदिति शेपः ॥ ९ ॥ अवणौत्सुक्यमाविष्कुर्वन्त्रार्थयते । को न्विति । यस्य सभाजितं सत्कृतं यशो गृणंतमर्चयन्त्राह । सदस्पते शौनक ॥ ८ ॥ लब्धान्यशेपसुराणामर्हणानि येन स । किमकरोदिति शेपः ॥ ९ ॥ अवणौत्सुक्यमाविष्कुर्वन्त्रार्थयते । को न्विति । यस्य विक्रमः पृथ्वीदोहनं तस्योच्छिरतुन्यं कामम् । तत्तस्य कर्म वद ॥१०॥ प्राचीनकर्मभिः प्रारव्धानेव बुश्चे। नतु भोगांतरार्थं कर्माण करोति । तद्पि भोगेन पृण्यक्षपणेच्छ्या नतु सुखासक्त्येत्पर्थः ॥ ११ ॥ अस्खिलतोऽप्रतिहत आदेश आज्ञा यस्य सप्तसु द्वीपेच्वेक एव दंडं धारयतीति तथा । कि सर्वत्र नेत्याह । ब्राह्मणकुलव्यितरेकेण अच्युतो गोत्रप्रवर्तकतुन्यो येषां वैष्णवानां तद्वचिति ॥ ११ ॥ अस्खिलतोऽप्रतिहत आदेश आज्ञा यस्य सप्तसु देवादीनां समाज आसीदित्यर्थः ॥ १३ ॥ तिस्मन्यूज्येष्वचितेषु सत्सु सदसो मध्ये उत्थितः सन्समंततः समैक्षतेति पष्टेनान्वयः रेकेण च ॥ १२ ॥ एकदा तस्य महासत्रदीक्षा आसीत्तत्र सत्रे देवादीनां समाज आसीदित्यर्थः ॥ १३ ॥ तिस्मन्यूज्येष्वचितेषु सत्सु सदसो मध्ये उत्थितः सन्समंततः समैक्षतेति पष्टेनान्वयः

श्रीधरी

द्व अ० २१

113 811

रकार्य स्वापित ।। देन ।। देनावा पास सहायानावा सामा स

॥१४॥ प्रांशुरुत्रतः पीनावायतौ भुजौ यस्य कंजवदरुणे ईक्षणे यस्य शोभना द्विजाः स्मितं च यस्य ॥१५॥ व्यूढं विस्तीर्णं वक्षो यस्य विक्रिमिस्तसृभिर्वन्गु सुंदरं दलवदघोऽग्रमश्रत्थपत्रमिव उपरि विस्तृतमधस्तात्संकुचितम्रदरं यस्य आवर्तवित्रम्ना नाभिर्यस्य कांचनवदुञ्ज्वलावृह्ण यस्य उदम्रायुन्नतामौ पादौ यस्य ॥ १६ ॥ सूच्माश्च ते वक्राश्वासिताश्च स्निम्धाश्च मूर्धना यस्य कंदु-वित्ररेखांकिता कंधरा यस्य परिधाय वसित्वा उपवीयोत्तरीयं कृत्वा ॥१७॥ नियमे निमित्ते न्यस्तानि त्यक्तानि भूषणानि येन सः । अतएव तैरनावृतत्वाद्वयंजिताशेषगात्रेषु श्रीः स्वामाविकी शोभा येन कृतान्युचितानि कर्माणि येन ॥१८॥ शिशिरे संतापहरे स्निग्धे च तारे ययोस्ते अक्षिणी यस्य।इदं वच्यमाणं वाक्यमुक्तवांश्र ॥१९॥ चारु श्रोत्रप्रियम्। चित्राणि पदानि यस्मिन्। श्रुचणं प्रशस्तम् । मृष्टं शुद्धम् । गूढं गंभीरार्थम् । अविक्कवमन्याकुलम् । उत्प्रेक्षते स्वयमनुभृतमनुवदन्निव ॥ २० ॥ भाषणे हेतुः । धर्मं जिज्ञासुभिः पुंभिः सत्सु स्वमनीषितमावेद्यं वक्तन्यम् । अतः प्रजानुशासनिष्णे जिज्ञासैव क्रियते न युष्मान्त्रति धर्मप्रवचनमिति भावः ॥ २१ ॥ इदानीं प्रजाः शिक्षयिष्यन्त्रजाशिक्षणादिकं ममावश्यकमित्याह । अहमिति त्रिभिः । पृथक् सेतुषु

तभुजो गौरः कंजारुणेक्षणः ॥ सुनासः सुमुखः सौम्यः पीनांसः सुद्धिजस्मितः ॥ १५ ॥ व्यूढवक्षा बृहच्छ्रोणिर्विठवल्गुदलोदरः ॥ आवर्तनाभिरो-जस्वी कांचनोरुरुदप्रपात् ॥ १६ ॥ सूद्मवकासितस्त्रिग्धमूर्धजः कंबुकंधरः ॥ महाधने दुक्लाग्ये परिधायोपवीय च ॥१७॥ व्यंजिताशेषगात्रश्री-र्नियमे न्यस्तभूषणः ॥ कृष्णाजिनधरः श्रीमान्कुशपाणिः कृतोचितः ॥१८॥ शिशिरः स्निग्धताराक्षः समैचत समंततः ॥ ऊचिवानिदमुर्वीशः सदः संहर्षयित्रव ॥ १९॥ चारु चित्रपदं श्ठदणं मृष्टं गृहमविक्कलवम् ॥ सर्वेषामुपकारार्थं तदा अनुवदन्निव ॥ २०॥ राजोवाच ॥ सभ्याः शृणुत भद्रं वः साधवो य इहागताः ॥ सत्सु जिज्ञासुभिर्धर्ममावेद्यं स्वमनीपितम् ॥ २१ ॥ अहं दंडधरो राजा प्रजानामिह योजितः ॥ रिक्षता वृतिदः स्वेषु सेतुषु स्थापिता पृथक् ॥ २२ ॥ तस्य मे तदनुष्ठानाद्यानाहुर्वह्मवादिनः ॥ लोकाः स्युः कामसंदोहा यस्य तुष्यित दिष्टहक् ॥ २३ ॥ य उद्धरेत्करं राजा प्रजा धर्मेष्वशिचयन् ॥ प्रजानां शमलं भुंके भगं च स्वं जहाति सः ॥ २४ ॥ तत्प्रजा भर्तृपिंडार्थं स्वार्थमेवानसूर्यवः ॥ कुरुता-धोच्चजिथयस्तर्हि मेऽनुग्रहः कृतः ॥ २५ ॥ यूयं तदनुमोदध्यं पितृदेवर्षयोऽमलाः ॥ कर्तुः शास्तुरनुज्ञातुस्तुल्यं यत्प्रेत्य तत्फलम् ॥ २६ ॥ अस्ति यज्ञपतिनीम केषांचिदर्हसत्तमाः ॥ इहामुत्र च छद्यंते ज्योत्स्नावत्यः कचिद्भवः॥ २७ ॥ मनोरुत्तानपादस्य ध्रुवस्यापि महीपतेः ॥ प्रियव्रतस्य राज-स्थापियता ॥२२॥ दिष्टदक् प्राक्षमंसाक्षीश्वरो यस्य तुष्यित तस्य वेदवादिनो यान्लोकानाहुः प्रजारक्षणाद्यनुष्ठानात्ते लोका मे स्युः । कथंभूताः । कामानां सम्यक् दोहः प्रपूरणं येषु ॥ २३ ॥ अन्यथा त्वनिष्टं स्यादित्याह । य इति । शमलं पापम् । भगमैश्वर्यम् ॥२४॥ तत्तस्माद्धे प्रजाः ! भर्तु मेम पिंडार्थं पिंडदानवत्परलोकहितार्थं स्वकार्यमेव कुरुत स्वेधमेमेवानुतिष्ठत । अघोक्षजे धीर्येषां तादृशाः संतः वासुदेवापणदृष्ट्येत्यर्थः । अनुप्रहः कृतो भवेदिति शेषः ॥२५॥ शास्तुः शिक्षयितुरनुज्ञातुरनुमोदितुश्च प्रेत्य परलोके यत्फलं तत्तुल्यम् ॥२६॥ कर्म कर्तव्यमित्यनुमोदामहे न तु वासुदेवेऽर्पणीयमिति वेनादिमिस्तदनंगीकारादित्येवंवादिनः शनैः संबोधयन्नाह । हे अर्हसत्तमाः ! यज्ञपतिर्नाम परमेश्वरः केपांचिन्मते तावदस्ति तथापि विप्रतिपत्तेने तत्सिद्धिरित्याशंचय जग-द्वैचित्र्यान्यथानुपपत्ति प्रमाणयति । इहाम्रुत्र च ज्योत्स्नावत्यः कांतिमत्यो भ्रुवो भोगभूमयः शरीराणि च ॥२७॥ नन्विदं कर्म वैचित्र्यादेव सेत्स्यति । तथापि विद्वद्वुभवेनेश्वरसिद्धिरित्याह ।

मनोरिति त्रिभिः । अस्मित्पतामहस्यांगस्य ॥ २८ ॥ कृत्यमस्ति अवश्यं कर्मफलदात्रा भाव्यमिति तेषां मतिमत्यर्थः ॥ २९ ॥ मृत्योदौहित्रान्वेनादीन्विना धर्मे विमोहितान् अतः शोव्यान् । नतु कर्मेव फलं दास्यित विध्युदेशगता वा देवताः कि परमेश्वरेण तत्राह । वर्गेति । वर्गोऽत्र त्रिवर्गः । स्वर्गो धर्मस्य फलमपवर्गो मोत्तस्तेपामैकात्म्यनेनैकरूप्येण सर्वातुगतेन हेतुना तत्रापि प्रायेण हेतुना । अयं भावः । न तावज्जडस्य कर्मणः फलदातृत्वं घटते न चार्वाग्देवतानां स्वातंत्र्यम् । अंतर्यामिश्रुतेः । न च तदा कर्मसाम्ये फलतारतम्यं क्वचित्तदसिद्धिश्व संभवति । अतः स्वातंत्र्येण कर्त्तुमकर्त्तमन्यथाकतु समर्थेन परमेश्वरेण भाव्यमिति ॥३०॥ किंच । जीवानां मोश्वदः परमेश्वर एव नार्वाग्देवतास्तासामपि जीवत्वाविशेषादित्याशयेनाह त्रिभिः । यस्य पादयोः सेवायामिम् कृचिस्तपस्त्रानां संसाग्तप्तानामशेपैर्जन्मभिः समृद्धं धियो मलं सद्यः क्षपयित तमेव भजेतेति तृतीयेनान्वयः । कथंभृता । अहन्यहिन वर्धमाना सती सात्विकी तत्पादसंवंधस्यैवेष महिमेति दृष्टांतेनाह यथेति ॥ ३१ ॥ विनिर्धृता अशेषा मनोमला यस्य । असंगो वैराग्यं तेन विज्ञातस्य विशेषः साक्षात्कारस्तदेव वीर्यं यस्य । यस्याधिकारमेवावसिता निश्चिता समाप्ता वार्थिसिद्धिर्येषाम् मनोवचःकायानां गुणैर्थानस्तुतिसपर्याभिः अमायिनो निष्कपटाः संतः । नतु ब्रह्मादिभिः सेव्ये किषसमद्भक्त्या भविष्यति तत्राह । यथाधिकारमेवावसिता निश्चिता समाप्ता वार्थिसिद्धिर्येषाम्

षेरंगस्यास्मित्तिः पितः ॥२८॥ ईदृशानामथान्येषामजस्य च भवस्य च ॥ प्रहादस्य बलेश्चापि कृत्यमस्ति गदाभृता ॥२९॥ दौहित्रादीनृते मृत्योः शोच्यान्धर्मिवमोहिताच् ॥ वर्गस्वर्गापवर्गाणां प्रायेणैकात्म्यहेतुना ॥ ३० ॥ यत्पादसेवाभिरुचिस्तपिस्वनामशेषजन्मोपचितं मलं धियः ॥ सद्यः सिणोत्यन्वहमेधती सती यथा पदांग्रुष्ठविनिःसृता सित् ॥ ३१ ॥ विनिर्धताशेषमनोमलः पुमानसंगविज्ञानविशेषवीर्यवाच् ॥ तदंविमूले कृतकेतनः पुनर्न संसृतिं क्लेशवहां प्रपद्यते ॥ ३२ ॥ तमेव यूयं भजतात्मवृत्तिभिर्मनोवचःकायगुणैः स्वकर्मभिः ॥ अमायिनः कामदुघांविषंकजं यथाधिकाराव-सितार्थसिद्धयः ॥ ३३ ॥ असाविहानेकगुणोऽण्वरः पृथिवधद्रव्यगुणिकयोक्तिभिः ॥ संपद्यतेऽर्थाशयलिङ्गनामभिर्विग्रुद्धविज्ञानघनः स्वरूपतः ॥ ३४ ॥ अधानकालाशयधर्मसंग्रहे शरीर एष प्रतिपद्य चेतनाम् ॥ कियाफलत्वेन विभुर्विभाव्यते यथानलो दारुषु तद्गुणात्मकः ॥ ३५ ॥ अहो ममामी वितरंत्यनुग्रहं हिरं गुरुं यज्ञभुजामधीश्वरम् ॥ स्वधर्मयोगेन यजंति मामका निरंतरं चोणितले दृष्ठताः ॥ ३६ ॥ मा जातु तेजः

॥ ३३॥ स्वकमीभयीगादिभिभेजतेत्युक्तं तत्र ब्रह्मापणं ब्रह्म ह्विरिति न्यायेन सर्वेषु यागतदंगतत्फलेषु भगवहृष्ट्याकर्म कर्तव्यंन भिन्नदृष्ट्योति वक्तुं तेषां भगवद्गतामाह द्वाभ्याम्। असौ भगवानेव स्वरूपतो विश्वद्भविद्याधनोऽप्यगुणो निर्विशेषणोऽपि सिव्हिह कर्ममार्गेऽनेकगुणो नानाविशेषणवान् अध्वरो यज्ञः संपद्यते । यज्ञो वै विष्णुरिति श्रुतेः । अनेकगुणत्वमेवाह । प्रथिवधानि यानि द्रव्यादीनि तैः। तत्र द्रव्याणि ब्रीह्मादीनिगुणाः शुक्कादयः क्रिया अववातादयः उक्तयो मंत्राः अर्थोऽङ्गसाध्य उपकारः आशयः संकल्पः लिगं पदार्थानां शक्तिः नाम ज्योतिष्टोमादि तैववाध्वरः संपद्यते ॥ ३४ ॥ यागतदंगानां भगवद्भपत्वमुक्तवा यागफलस्यापि भगवद्भपतामाह । प्रधानेति । एप विश्वः परमानंदोऽपि शरीरे चेतनां विषयाकारां वृद्धि प्रतिपद्य तदिभव्यंग्यानंदरूपः सन् क्रियाफलत्वेन प्रतीयते । एतस्यैवानंदस्यान्यानि भृतानि मात्रामुपजीवंतिति श्रुतेः । यथानलोदासुप्रतिवद्भवत्वस्यात्मकोदास्यान्यक्रम् । काल-स्तत्वोभकः आशयो वासना धर्मोऽद्रुष्टं तैः संगृद्धते जन्यत इति यथा तस्मिन् ॥ ३५ ॥ तदेवसप्रवृत्तान्यम्यक्रकने प्रवर्त्यस्वतः प्रवृत्तानां प्रवृत्तिमभिनंदनेन द्रदयित अहो इति। वितरंति द्ववित्ति विवरंति द्ववित्रयात्मगत्रक्रकने प्रवर्त्यस्वतः प्रवृत्तानां प्रवृत्तिमभिनंदनेन द्रदयित अहो इति। वितरंति द्ववित्रति व्यान्यसम्यव्यान्यसम्यवित्रयान्याने प्रवृत्ति अहो इति। वितरंति द्ववित्रयान्यसम्यवित्रयान्यसम्यवित्रयानां प्रवृत्तिमभिनंदनेन द्रदयित अहो इति। वितरंति द्ववित्रयान्यसम्यवित्रयान्यसम्यानेवान्यसम्यवित्रयान्यसम्यवित्रयान्यसम्यवित्रयान्यसम्यवित्रसम्यवित्रयान्यसम्यवित्रयान्यसम्यवित्रसम्यविद्यसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रसम्यवित्रस

श्रीधरी

अ० २१

॥३२॥

॥ ३६ ॥ इदानीं हरिमक्तिदार्ख्याय ब्राह्मणभक्ति विधत्ते । माजात्वित्यष्टभिः । महत्यश्र ता ऋद्धयञ्च ताभिर्यद्वाजकुरूश्य तेजस्तत्तरमात्सकाशाद्दिजानां कुलेऽजितो देवता येषां वैष्णवानां तेषां च कुले मा जातु प्रभवेत्कदाचिद्पि प्रभावं न करोतु । कथंभृते समृद्धिभिविंनापि स्वयमेव तितिक्षाभिर्देदीप्यमाने ॥३७॥ ब्राह्मणान् स्तुवन्नाह । यचरणाभिवंदनाद्धरिर्रुची यशश्रावाप यत्सेवया चेश्वरस्तुष्यित तदेव ब्रह्मकुलं निषेव्यतामिति द्वयोरन्वयः ॥ ३८ ॥ तस्य हरेलेंकसंब्रहरूपो यो धर्मस्तत्परैः ॥ ३९ ॥ ननु ब्रह्मकुल एव नित्यं सेव्यमाने सर्वदेवतामुखभूतेऽसौ यज्ञाद्यनुष्ठानं न स्यात्र च तेन विना चित्तशुद्धिर्न च तया विना मोक्षः स्यादित्याशंक्याह । पुमानिति द्वाभ्याम् । यस्य ब्रह्मकुलस्य नित्यं संबंधेन निषेवया पुमान्स्वयमेव ज्ञानाभ्यासादिकं विनाप्यत्युत्तमं शमं मोर्च लभेत । कुतः । यत्सेवया स्वत एवानतिवेलं शीघं प्रसीदतः शुद्धचत आत्मनश्चित्तात् ततः परं श्रेष्टं देवानां कि मुखमस्ति । ब्राह्मणसेवयेव यज्ञादिफलं ज्ञानफलं तत्सवं भवतीत्यर्थः ॥४०॥ हरेरिप तदेव परं मुखमित्याह । अश्वातीति। इज्यानां पूज्यानामिद्रादीनां नामिर्यस्य मुखे श्रद्धया इतं हिवरनंतो यथाऽश्वाति तथा चेतनया रहिते हुताशने हुतं नाश्वाति । कैर्हुतमश्वाति तच्य-प्रभवेन्महर्धिभिस्तितिक्षया तपसा विद्यया च ॥ देदीप्यमाने अजितदेवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्द्विजानाम् ॥ ३७ ॥ ब्रह्मण्यदेवः पुरुषः पुरातनो नित्यं हरिर्यचरणाभिवंदनात् ॥ अवाप लद्मीमनपायिनीं यशो जगत्पवित्रं च महत्तमात्रणीः ॥ ३८ ॥ यत्सेवया उशेषगुहाशयः स्वराट् विप्रप्रिय-स्तुष्यति काममीश्वरः ॥ तदेव तद्धर्भपरैर्विनीतैः सर्वात्मना ब्रह्मकुलं निषेव्यताम् ॥३९॥ पुमान्लभेतानतिवेलमात्मानः प्रसीदतो ऽत्यंतशमं स्वतः स्वयम् ॥ यं नित्यसंबंधनिषेवया ततः परं किमत्रास्ति मुखं हविर्भुजाम् ॥ ४० ॥ अश्वात्यनंतः खलु तत्त्वकोविदैः श्रद्धाहुतं यन्मुख इज्यनामभिः ॥ न वै तथा चेतनया बहिष्कृते हुताशने पारमहंस्यपर्यगुः ॥ ४१ ॥ यद्ब्रह्म नित्यं विरजं सनातनं श्रद्धातपोमंगलमौनसंयमैः ॥ समाधिना बिम्नति हार्थ-दृष्टये यत्रेदमादर्शं इवावभासते ॥ ४२ ॥ तेपामहं पादसरोजरेणुमार्या वहेयाधिकिरीटमायुः ॥ यं नित्यदा विश्रत आशु पापं नश्यत्यमुं सर्वगुणा भजन्ति ॥ ४३ ॥ गुणायनं शीलधनं कृतज्ञं वृद्धाश्रयं संवृणुते नु संपदः ॥ प्रसीदतां ब्रह्मकुलं गवां च जनादनः सानुचरश्च मह्मम् ॥४४॥ मैत्रेय उवाच ॥ इति ब्रवाणं नुपतिं पितृदेविद्वजातयः ॥ तुष्टुवुर्दृष्टमनसः साधुवादेन साधवः ॥ ४५ ॥ पुत्रेण जयते लोकानिति सत्यवती श्रुतिः ॥ ब्रह्मदंडहतः पापौ यद्वेनो ऽत्यतरत्तमः ॥ ४६ ॥ हिरण्यकशिपुश्चापि भगवित्रंदया तमः ॥ विविद्यरत्यगात्स्ननोः प्रहादस्यानुभावतः ॥ ४७ ॥ वीर-कोविदैः सर्वदेवमयश्चैतन्यमूर्तिरनंत इति तन्वं विद्वद्भिः । कुत एवंभूतोऽसौ तत्राह । पारमहंस्यं ज्ञानं तत्परानहंत्यधिकुर्वतीति पारमहंस्यपर्यस्ता गावो वाचो यस्मिन् उपनिपद्भिज्ञीनयनत्वेनोक्त इत्यर्थः । यद्वा । परमहंसानां ज्ञाननिष्ठानां गम्यः पारमहंस्यः परितो न गच्छंति गावो वाचो यस्मात्स पर्यगुरिद्रियनियंता स चासौ स च पारमहंस्यपर्यगुर्ज्ञानरूपः सर्वोतर्यामीत्यर्थः ॥ ४१ ॥ न केवलं चेतनत्वेन हुताशनाद्विशेषः किंतु वेदज्ञानाद्पीत्याह। यदित्यव्ययम् । ये ब्रह्म वेदं नित्यं विश्वति तेपामित्युत्तरेणान्वयः । मंगलं नाम । प्रशस्ताचरणं नित्यमप्रशस्तस्य वर्जनम् ।। एतद्धि मंगलं प्रोक्तमृपिभिरतत्त्वद्शिभिः ॥ मौनमध्ययनविरोधिवार्वात्यागः समाधिना चित्तस्थैयेण अर्थदृष्ट्ये वेदार्थमपि विचारयंतीत्यर्थः । यत्र वेदे इदं विश्वमवभासते । यथा आदर्शे मुखम् ॥ ४२ ॥ हे आर्याः ! आ आयुर्यावरुजीवमधिकिरीटं मुकुटस्योपरि बहेयेति। प्रार्थनायां लिङ्। यं रेणुम् ॥४३॥ गुणमजनस्य फलमाह । गुणायनमन्वतु संपदः संबुणुते सम्यग्भजंति । तस्मात्प्रसीद्तां प्रसीद्तु गवां च कुलम् ॥४४॥४५॥ साधुवादमाह । पुत्रेणेति पर्जामः । यद्यतो वेनोऽपि तमो नरकमत्यतरदतिततार ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ मुकुंदनाथाः सम त्वत्राथत्वमेव मुकुंदनाथत्वे पर्यवसित-मित्यर्थः । तत्र हेतुर्य इति ॥४९॥ आजीविनां सेवकानां आ सम्यगनुशासनम् । प्रजास्वनुरागः प्रकृतिः स्वभावः ॥५०॥ उपासादितः प्रापितः कर्ममिश्रीम्यताम् ॥५१॥ ईश्वरदृष्ट्या विप्रा-द्योऽपि प्रणमंति । नम इति । ब्रह्माविश्य ब्राह्मणजातिमधिष्ठाय क्षत्रं श्वतियं विभित्तं क्षत्रं चाविश्य ब्रह्म विभित्तं ।।५२॥ इति चतुर्थे टीकायामेकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ द्वाविशे तु परं ज्ञानं पृथवे हरिशासनात् ॥ सनत्कुमारो भगवानुपादिशदितीर्यते ॥ १ ॥ मुनयः सनकादयः ॥ १ ॥ अर्चिपा लक्षितान्सनकादय इति ज्ञापितान् । अच्छापस्यत् ॥ २ ॥ तेषां दर्शनेनोद्गतान्त्राप्तुमिच्छुरिव । अयं भावः । ऊर्ध्वं प्राणा ह्युत्कामंति यूनः स्थिवर आयति ॥ प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्प्रतिपद्यत इति स्पृतेः । प्राणास्तावत्तत्तेजसाक्षिप्ता-वर्ष पितः पृथ्व्याः समाः संजीव शाश्वतीः ॥ यस्येदृश्यच्युते भक्तिः सर्वलोकैकभर्तरि ॥ ४८ ॥ अहो वयं ह्यद्य पवित्रकीर्ते त्वयैव नाथेन मुकुं-दनाथाः ॥ य उत्तमश्ठोकतमस्य विष्णोर्बह्मण्यदेवस्य कथां व्यनक्ति ॥ ४९ ॥ नात्यद्भुतिमदं नाथ तवाजीव्यानुशासनम् ॥ प्रजानुरागो महतां प्रकृतिः करुणात्मनाम् ॥ ५० ॥ अद्य नस्तमसः पारस्त्वयोपासादितः प्रभो ॥ भ्राम्यतां नष्टदृष्टीनां कर्मभिर्देवसंज्ञितैः ॥५१॥ नमो विवृद्धसत्त्वाय पुरुषाय महीयसे ॥ यो ब्रह्म क्षत्रमाविश्य विभर्तीदं स्वतेजसा ॥ ५२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कंधे एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ जनेषु प्रगुणत्स्वेवं पृथु पृथुलविक्रमम् ॥ तत्रोपजग्मुर्मुनयश्चत्वारः सूर्यवर्त्रसः॥१॥ तांस्तु सिद्धेश्वरात्राजा व्योम्नोऽवतरतोऽर्विषा ॥ लोकानपापान्कुर्वत्या सानुगोऽचष्ट लक्षितान् ॥ २ ॥ तद्दर्शनोद्धतान्प्राणान्प्रत्यादित्सुरिवोत्थितः ॥ ससदस्यानुगो वैन्य इन्द्रियेशो गुणानिव ॥ ३ ॥ गौरवाद्यंत्रितः सम्यः प्रश्रयानतकन्धरः ॥ विधिवत्पूजयांचके गृहीताध्यईणासनीन् ॥ ४ ॥ तत्पादशौचसिललैर्मार्जितालकवंधनः ॥ तत्र शीलवतां वृत्तमाचरन्मानयन्निव ॥ ५ ॥ हाटकासन आसीनान्स्वधिष्णयेष्विव पावकान् ॥ श्रद्धासंयमसंयुक्तः श्रीतः प्राह भवाग्रजान ॥ ६ ॥ पृथुरुवाच ॥ अहो आचरितं किं मे मंगलं मंगलायनाः ॥ यस्य वो दर्शनं ह्यासीद्दुर्दर्शानां च योगिभिः ॥ ७ ॥ किं तस्य दुर्लभतरिमह लोके परत्र च ॥ यस्य विप्राः प्रसीदंति शिवो विष्णुश्च सानुगः ॥ ८ ॥ नैव लक्षयते लोको लोकान्पर्यटतोऽपि यान् ॥ यथा सर्वेद्दशं सर्व आत्मानं येऽस्य हेतवः॥ ९॥ अथना अपि ते धन्या साधवो गृहमेधिनः ॥ यद्गृहा ह्याईवर्यांबुतृणभूमीश्वरावराः॥ १०॥ व्यालालयद्भमा वै तेऽप्यरिक्ताखिल-स्तान्प्रत्युद्गच्छत्यतः स्वयमनुद्गच्छतः प्राणहानिः स्यादिति भयादिव ससंभ्रमं प्रत्युद्गमं चकारेति सह सदस्यैरनुगैथ वर्तमानः इंद्रियेशो जीवो गुणानगंघादीनप्रति यथोद्गच्छतीत्यौत्सुक्ये दृशांतः ॥ ३॥ यंत्रितो वशीकृतः गृहीतमध्यईणमध्यमासनं च यैस्तान् ॥ ४॥ मार्जितं क्षालितमलकवंधनं यस्य मानयित्व स्वयं चचार ॥५॥ भवस्याप्यग्रजत्वेन मान्यान् ॥६॥ प्रीतः प्राहेत्युक्तं तदेव प्रीतिपूर्वकं वचनमाह । अहो इति दशिमः । हे मंगलायनाः ! मंगलमयनं येषाम् । मया किं मंगलमाचरितम् । यस्य मे योगिभिरिप दुर्दर्शानां वो दर्शनमासीत् ॥७॥८॥ दुर्दर्शत्वमेवाह । नैवेति । सर्गदशमात्मानं यथा सर्वे दश्या न लक्षंते येऽस्य विश्वस्य हेतवो महदादयो मन्वादयो वा। यद्वा कर्थभूतान्। येऽस्य सर्वदगात्मदर्शनस्य हेतवस्तान् ॥९॥ येषां साधूनां गृहा अर्हाणां

श्रीधरी

37 ^ 22

11**3**\$11

पूज्यानां वर्या वरणीयाः स्वीकाराही अंव्वादयो येषु तादशाः। अंबु च तृणं च भूमिश्र ईश्वरो गृहस्वामी चावरा भृत्यादयश्च ॥ १० ॥ व्यालानामालया द्वमा एव ते अरिक्ताः पूर्णा अखिलाः संपदो येषु तादृशा अपि यद्गृहा ये गृहास्तीर्थपादीया वैष्णवास्तेषां पादतीर्थेन विवर्जिताः ॥ ११ ॥ स्वागतं भद्रमागमनं जातम्। यद्यस्माद्वाला एव भवंतो बृहंति वतानि चरंति। यद्वा। येषां वो व्रतान्यन्ये वालाव्यरंति ॥ १२ ॥ इंद्रियार्था विषयास्तानेवार्थं पुरुषार्थं ये विदंति तेषां नः व्यसनान्युष्यंते यस्मिस्तस्मिनसंसारे ॥ १३ ॥ नन्वस्यागतानां कुशलं पुच्छते लोके न त्वात्मनस्त-त्राह । भवत्स्वित ॥ १४ ॥ तत्तस्मात्कृतिविश्वासः संस्तपिस्वनां संतप्तानां सुहृदो वो युष्मान्पृच्छामि ॥ १५ ॥ न खन्वन्ययोगितुन्या यूयं किंतु साक्षाद्भगवानेवेत्याह । व्यक्तं निश्चितमात्मवतां **धीराणामात्मा तेष्वात्मत्वेन प्रकाशमानः** आत्मानं भावपति प्रकाशपतीति तथा अजः श्रीनारायणः इमां पृथ्वीं चरति ॥ १६ ॥ स्रकंशोभनवचनम् । सारंन्याय्यम् । सुष्ठु गंभीरार्थम् । मितमल्पा संपदः ॥ यदुगृहास्तीर्थपादीयपादतीर्थविवर्जिताः ॥ ११ ॥ स्वागतं वो द्विजश्रेष्ठा यदुत्रतानि मुमुक्षवः ॥ चरंति श्रद्धया धीरा बाला एव बृहंति च ॥ १२ ॥ किचन्नः कुशलं नाथा इन्द्रियार्थार्थवेदिनाम् ॥ व्यसनावाप एतस्मिन्पतितानां स्वकर्मभिः ॥ १३ ॥ भवत्सु कुशलप्रश्न आत्मारामेषु नेष्यते ॥ कुशलाकुशला यत्र न संति मतिवृत्तयः ॥ १४ ॥ तदहं कृतविश्रंभः सुहृदो वस्तपिस्वनाम् ॥ संपृच्छे भव एतिस्मिन्दोमः केनांजसा भवेत् ॥ १५॥ व्यक्तमात्मवतामात्मा भगवानात्मभावनः ॥ स्वानामनुष्रहायेमां सिद्धरूपी चरत्यजः ॥ १६॥ मैत्रेय उवाच ॥ पृथोस्तत्सूक्तमाकण्यं सारं सुष्टु मितं मधु ॥ स्मयमान इव पीत्या कुमारः प्रत्युवाच ह ॥ १७ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ साधु पृष्टं महाराज सर्वभूतहितात्मना ॥ भवता विदुषा चापि साधूनां मितरीदृशी ॥ १८ ॥ संगमः खलु साधूनामुभयेषां च संमतः ॥ यत्संभाषणसंप्रश्नः सर्वेषां वितनोति शम् ॥१९ ॥ अस्त्येव राजन्भवतो मधुद्धिषः पादारविंदस्य गुणानुवादने ॥ रतिर्दुरापा विधुनोति नैष्ठिकी कामं कषायं मलमंतरात्मनः ॥ २०॥ शास्त्रेष्वियानेव सुनि-श्रितो नृणां चेमस्य सध्यग्विमृशेषु हेतुः ॥ असंग आत्मव्यतिरिक्त आत्मनि दृढा रतिर्बद्धणि निर्गुणे च या ॥ २१ ॥ सा श्रद्धया भगवद्धर्मच-र्यया जिज्ञासयाध्यात्मिकयोगनिष्टया ॥ योगेश्वरोपासनया च नित्यं पुण्यश्रवःकथया पुण्यया च ॥२२॥ अर्थेन्द्रियारामसगोष्ठचतृष्णया तत्संमताना-क्षरम् । मधु श्रोत्रप्रियम् । मुखप्रसत्त्या स्मयमान इव प्रतीयमानः ॥१७॥ विदुषा जानतावि ईदशी परार्थैकपरा ॥१८॥ स्वयमिव पृथोः संगममिनंदति । संगम इति उभयेषां वक्तृणां श्रोतृणां च येपां संभाषणसहितः संप्रश्नः सर्वेषां शं सुखं विस्तारयति ॥ १९ ॥ तदेवं संगमं प्रश्नं चामिनंद्यातुवादमुखेनैत्र मोक्षसाधनमुपदिशति । अस्त्येवेति । गुणानामनुवादने प्रश्नद्वारेणानुवादप्रवर्तने श्रवण इत्यर्थः । आत्मनो मनसोऽन्तरंतस्थं कामात्मकं मलं विधुनोति । कपायं घातूरागवदनिवर्त्यम् ॥२०॥ चित्तशुद्धयौव बहिवैराग्यमात्मरतिश्व भवति । न च ततोऽधिकं साधनमस्ति शास्त्रेषु तयो-रेव मोक्षहेतुत्वनिश्वयादित्याह । शास्त्रेष्विति । सध्यग्विमृशेषु सम्यग्विचारवत्सु शास्त्रेषु चेमस्य हेतुरेतावानेव सुनिश्चितः कोऽसौ आत्मव्यतिरिक्ते देहादावसंगो वैराग्यमात्मनि च दृढा रतिः प्रीतिः आत्मनो विशेषणम् । निर्गुणे ब्रह्मणीति ॥ २१ ॥ नन्वेतदेवातिदुर्लभिनत्याशंक्योत्तमाधिकारिणः श्रवणमात्रेण भवत्यन्यस्य तु वित्तशुद्धयनुसारेण साधनतारतम्यतो वर्धमानया भक्त्येत्यभि-प्रेत्याह। सेति चतुर्मिः । सा त्रक्षणि रतिरसंगश्च श्रद्धादिभिः स्यादिति चतुर्थेनान्वयः । जिङ्गासया तत्तिदिशेषग्रश्वत्सया पुण्यं श्रवो अशो यस्य तस्य हरेः पुण्यया कथया च ॥ २२ ॥ अर्थारामा

॥३४॥

अर्थनिष्ठास्तामसा इंद्रियारामाः कामनिष्ठा राजसास्तैः सह या गोष्ठी तस्यामतृष्णयातेषां च ये संमता अर्थाः कामाश्च तेपामपरिग्रहेणानासक्त्या विविक्ते विजने या रुचिस्तया सा चात्मन्येव परितोषे सित स्यात्कितु हरेर्गुणपीयूपपानादिना तस्मिन्सित विविक्ते रुचिन कार्या । न चात्मिन परितोषः कार्य इत्यर्थः ॥२३॥ पारमहंस्यचर्यया उपशमादिप्रधानया वृत्त्या स्मृत्यात्महितानु-संधानेन मुक्तंदाचरितमेवाग्र्यं सीधु श्रेष्ठममृतं तचरितस्मृतिसुखेनेत्यर्थः ।मार्गान्तरस्यानिद्या निरीह्या योगचेनार्थिकियाराहित्येन शीतोष्णादिद्वंद्वसहनेन ॥२४॥ कथयेत्यत्रोक्तमपिकथनं भक्तावं-तरंगत्वेन पुनरुच्यते। तत्परा हरिभक्तास्तेषां कर्णपूराः कर्णालंकारभूता ये हरेर्गुणास्तेषामभिधानेन सदसति कार्यकारणरूपे।।२५॥ भवत्वन्यत्रासंग आत्मरिवश्च ततः किमत आह । यदा निष्ठां प्राप्ता रतिर्भवति तदाचार्यवान्सन् ज्ञानवैराग्ययोर्वेभेनावीर्यं निर्वासनं सज्जीवस्य कोशमावरकं हृद्यं पुमान्दहति । कथंभृतम् । पंचमहाभूतप्रधानम् । यद्वा । अविद्यास्मितारागद्वेपाभिनिवेशाः पंच तदात्मकम् । उत्थितः प्रज्विलतोऽग्नियोनिमर्राणिमिव । यदा। यदा रितराचार्यानुग्रहश्च तदा ज्ञानिवरागयोर्वेगेनोत्थितः साक्षात्कारो वीर्य पुनः प्ररोहक्षमं यथान भवत्येवं हृदयं दहित । शेपं समानम् ॥ २६ ॥ ततः किमत आह । दम्ध आशयो हृदयमुपाधिर्यस्य अतएव मुक्ताः समस्तास्तद्गुणाः कर्तृत्वादयो येन आत्मनः सकाशाद्वहिर्घटाद्यंतः सुखदुःखादिनैव विचष्टे न पश्यत्येव । कुत इत्य-मपरिग्रहेण च ॥ विविक्तरुच्या परितोष आत्मन्विना हरेर्ग्रणपीयूषपानात् ॥ २३ ॥ अहिंसया पारमहंस्यचर्यया स्मृत्या मुकुंदाचरिताग्यसीधना ॥ यमैरकामैनियमैश्राप्यनिदया निरोह्या इंद्रतितिश्वया च ॥ २४ ॥ हरेमुहुस्तत्परकर्णपूरगुणाभिधानेन विजृम्भमाणया ॥ भक्त्या ह्यसंगः सदस-त्यनात्मनि स्यान्निर्गुणे ब्रह्मणि चांजसा रितः ॥ २५ ॥ यदा रितर्ब्ह्मणि नैष्ठिकी पुमानाचार्यवान्ज्ञानविरागरहसा ॥ दहत्यवीर्यं हृदयं जीवकोशं पंचात्मकं योनिमिवोत्थितो अप्तिः ॥ २६ ॥ दग्धाशयो मुक्तसमस्ततद्गुणो नैवात्मनो वहिरंतर्विचष्टे ॥ परात्मनोर्यद्वचवधानं पुरस्तात्स्वप्ने यथा पुरुषस्तद्विनारो ॥ २७ ॥ आत्मानमिद्रियार्थं च परं यदुभयोरिप ॥ सत्याशय उपाधी वै पुमान्पश्यति नान्यदा ॥ २८ ॥ निमित्ते सित सर्वत्र जलादाविप पूरुषः ॥ आत्मनश्च परस्यापि भिदां पश्यति नान्यदा ॥ २९ ॥ इन्द्रियैर्विषयाकृष्टैराक्षिप्तं ध्यायतां मनः ॥ चेतनां हरते बुद्धेः स्तंब-स्तोयमिव हदात् ॥ ३० ॥ अश्यत्यनुस्मृतिश्चित्तं ज्ञानभ्रंशः स्मृतिक्षये ॥ तद्रोधं कवयः प्राहुरात्मापह्नवमात्मनः ॥ ३१ ॥ नातः परतरो लोके पेक्षायां द्रष्टुदृद्यप्रतीतेरंतःकरणहेतुत्वादित्याह।परो दृश्य आत्मा द्रष्टा तयोर्यद्वचाधानं भेदकंपूर्वमासीत्तस्य विनाशे सित यथा स्वप्नेराजाऽहमित्यारोपितं सैन्यादि द्रष्टारं दृश्यं सैन्यंच स्वप्ना-वस्थानाशे न प्रयति तद्वत् ॥२७॥ द्रष्ट्रदश्यमेदप्रतीतेरंतःकरणहेतुत्वमन्वयव्यतिरेकाभ्यामुपपादयित । आत्मानमिति । आत्मानं द्रष्टारमिद्रियार्थं दश्यमुभयोस्तयोः परं संवंधहेतुमहंकारं चाशये-उन्तःकरणे सत्येव जाग्रत्स्वमयोः पञ्चत्यन्यदा सुषुप्तौ न । तदुक्तम् । दृश्यानुरंजितं द्रष्ट्रदृश्यं द्रष्ट्रनुरंजितम् ॥ अहंकृत्योभयं रक्तं तन्नाशेऽद्वैततात्मनः इति ॥ २८ ॥ एकस्मिन्नात्मनि दृश्यादि-मेद्पतीतिरौपाधिकीति दृष्टांतेन स्पष्टयति । निमित्त इति । लोकेऽपि च सर्वत्र जलदर्पणादौ भेदनिमित्ते सत्येवात्मनो विवभूतस्य परस्य प्रतिविवस्य च भेदं पश्यित न त जलाद्यभावे ॥ २९ ॥ तदेवं चतुर्भिरसंगात्मरत्योमोंचहेतुत्वमुक्तमिदानीमनात्मरतेः संसारहेतुत्वमाह । इंद्रियैरिति चतुर्भिः । ध्यायतां गुणारोपेण स्मरतां पुंसामिद्रियाणि स्मृतैर्विषयैराकृष्यंते तैश्र मन आकृष्यते विषया-सक्ति प्राप्यते। तच बुद्धेः सकाशात्तद्वमै चेतनां विचारसामर्थ्यं हरति । एतचाविवेकिना न लच्यत इति दृष्टांतेनाह । तीरजः कुशादिस्तंबो यथा मुलैस्तोयं हदादपहरति तद्वत् ॥ ३० ॥ चित्तं चैतनामनु तस्यामपहृतायां स्मृतिः पूर्वापरानुसंधानं अञ्यति एवं तद्रोधं ज्ञानश्रंशमात्मन एव हेतोरात्मनोऽपह्नवं नाशं प्राहुः ॥ ३१ ॥ एवंभूतो नाशो भवतु । ततथ किमित्यत आह । यदिध

र्ड श्रीधरी

... ...

अ०२२

113811

İZİ

fi Ji is

यमधिकृत्यान्यस्य विषयस्य विषयस्य विषयस्य । आत्मनस्तु कामाय सर्व विषयं भवतीति श्रुतेः । तस्यात्मनः स्वेनैव यो व्यतिक्रमोऽपह्वबस्तस्माद्यः स्वार्थनाशोऽतः परतरः स्वार्थनाशो नास्ति ॥३२॥ कृत इत्यत आह । अर्थस्याभिध्यानमिद्रियस्यार्थः कामस्तस्याभिध्यानं सर्वार्थनाशः । ज्ञानं विज्ञानं च परोक्षापरोक्षम् । येन ध्यानेन ग्रुख्यतां स्थावरताम् ॥ ३३ ॥ अनात्मरतेरनर्थहेतुत्वग्रुक्तं संगस्याप्याह । नेति । यद्वस्तु धर्मादीनां विधातकं तस्मिन्संगम् । तमः संसारम् ॥३४॥ तुन्यविवर्दशात्पुरुपार्थसाम्यभाति वारयति । तत्रापीति । कृतांतः कालः ॥३५॥ भयसंयुत्तवमेवाह । परे ब्रह्माद्योऽवरेऽस्मदादयो गुणक्षोभादनु पश्चाद्भवति ईशः कालस्तेन विध्वंसिता आशिषो येषाम् ॥३६॥ यस्मादनात्मरितरनर्थहेतुस्तत्तसमाज्जगतां जंगमानां तस्थुपां स्थावराणां च देहादिभिरात्मनोऽहंकारेण चावृतानां हृदि यश्चकास्ति प्रकाशते तमवेहि । कथं सोऽस्मीति पाठे स एवैकोऽस्ति ततोऽन्यदसदित्यर्थः । ननु जीवो हृदि चकास्ति नान्यस्तत्राह । चेत्रविदं जीवं तपिति नियमयतीति चेत्रवित्तपस्तस्य भावस्तत्ता । तयांतर्यामिरूपेण यद्वा चेत्रवित्ते अहंममतास्पदे पातीति चेत्रवित्तपस्तेन रूपेण जीवस्तु पारतंत्र्यात्र पाति। ननु कर्म जीवं नियच्छति न आविः प्रत्यक्षः तिहं बुद्धि-

पुंसः स्वार्थव्यतिक्रमः॥ यद्ध्यन्यस्य प्रेयस्त्वमात्मनः स्वव्यतिक्रमात्॥ ३२॥ अर्थेन्द्रियार्थाभिध्यानं सर्वार्थापहृवो नृणाम्॥ अंशितो ज्ञानविज्ञानाद्येनाविशति मुख्यताम्॥ ३३॥ न कुर्यात्किहिंचित्संगं तमस्तीत्रं तितीरिषुः॥ धर्मार्थकाममोक्षाणां यद्त्यंतिविद्यातकम्॥ ३४॥ तत्रापि मोच एवार्थ आत्यंतिकतयेष्यते॥ त्रैवग्योंऽश्रों यतो नित्यं कृतान्तभयसंयुतः॥ ३५॥ परेऽवरे च ये भावा गुणव्यतिकरादनु॥ न तेषां विद्यते च्रेममीशाविध्यंसिताशिषाम्॥ ३६॥ तत्त्वं नरेन्द्र जगतामथ तस्थुषां च देहेन्द्रियासुधिषणात्मिभरावृतानाम्॥ यः चेत्रवित्तपतया हृदि विश्वगाविः प्रत्यक् वकास्ति भगवांस्तमवेहि सोऽस्मि॥ ३७॥ यस्मिन्निदं सदसदात्मतया विभाति माया विवेकविधुति स्रजि वाऽहिबुद्धिः॥ तं नित्यमुक्तपरिग्रद्ध-विद्यद्भतत्तं प्रत्युद्धकर्मकिल्लिप्रकृतिं प्रयद्धे॥ ३८॥ यत्पादपंकजपलाशिवलासभक्त्या कर्माशयं प्रथितमुद्ग्रथयंति संतः॥ तद्धत्र रिक्तमतयो मतयो-ऽपि रुद्धस्रोतोगणास्तमरणं भज वासुदेवम्॥ ३९॥ कृच्छो महानिह भवार्णवमण्डवेशां पड्वर्गनक्रमसुखेन तितीरिपंति॥ तत्त्वं हरेर्भगवतो भजनीयमंत्रिं कृत्वोद्धपं व्यसनमुत्तर दुस्तरार्णम्॥ ४०॥ मैत्रेय उवाच ॥ स एवं ब्रह्मपुत्रेण कुमारेणात्ममेधसा॥ दिशैतात्मगतिः सम्यक् प्रशस्योवाच

र्न प्रत्यक्प्रतिलोमं चकास्ति । बुद्धिस्तु पराग्विपयाकारेण तर्द्धाहंकारः न विष्वग्व्याप्तत्वेन स तु परिच्छिन्नः एवंभृतो यो भगवांस्तमवेदीति ॥३०॥ स्थावरजंगमादीनां दृदि चकास्तीत्युक्तं तेषां सच्वं तत्संबंधादीश्वरस्य मालिन्यं च प्रसक्तं निराकुर्वन्नद्विक्तभक्त्या तं प्रणमित । यस्मिन्नदं विश्वं सदसदात्मतयोत्कृष्टभावेन कार्यकारणभावेन वा मायेव विभाति तं प्रपद्ये । मायात्वे हेतुः । विवेकेन विधितिनिराकृतिर्यस्य तत् स्निज वेति वाशव्दो दृष्टांते । नित्यमुक्तम् । यतः परिशुद्धम् । तत्कृतः । विवुद्धं तच्वं सत्यमतएव प्रत्यूदाभिभृता कर्मभिः कलिला मलिना प्रकृतिर्येन तम् ॥३८॥ तमवेदीति ज्ञानमुपदिष्टं तस्य दुष्करत्वेन भक्तिमुपदिशति द्वाभ्याम् । यस्य पादपंकजयोः पलाशान्यंगुलयस्तेपां विलासः कांतिस्तस्य भक्त्या स्मृत्या कर्माशयमहंकाररूपं हृदयग्रंथिम् । कर्मभिरेव प्रथितम् । रिक्ता निविषया मतिर्येपाम् । रुद्धः प्रत्याहृतः स्नोतोगणः इन्द्रियवर्गो यैः । अर्णं शरणम् ॥ ३९ ॥ नतु ब्रह्मविद्यापाति परिमिति श्रुतेः कथं यतयो नोद्यथयंतीत्युच्यते तत्राह । कृच्छ इति । अप्लवेशां न प्लवस्तरणहेतुरिट् ईशोयेपां तेपां महानिह तरणे कृच्छः क्लेशः ते द्वसुक्षेन योगादिनेन्द्रिययद्वर्गमाहं भवार्णवं तितीर्पन्ति । तत्तस्मात् उद्धपं प्लवं दुस्तरार्णविमित्यर्थः । अर्णशब्दे विद्यामात्रेति परिमित । तत्तस्मात् उद्धपं प्लवं दुस्तरार्णविमित्यर्थः । अर्णशब्दे विद्यामात्रेति परिमित । तत्तस्मात् उद्धपं प्लवं दुस्तरार्णविमित्यर्थः । अर्णशब्दे विद्यामात्रेति विविष्ति । तत्तस्मात् उद्धपं पलवं दुस्तरार्णविमित्यर्थः । अर्णशब्दे विद्यामात्रेति विविष्ति । तत्ति समात्रेति विविष्ति । तत्ति समात्रेति विविष्ति । तत्तस्तरात्रेति परिमित्र । तत्ति समात्रेति । तत्ति समात्रेति । तत्ति समात्रेति । विविष्ति । तत्ति समात्रेति । तत्ति समात्रेति । तत्ति समात्रेति । स्वाप्ति समात्रेति । स्वाप्ति समात्रेति । समात्रेति । समात्रेति । समात्रेति । समात्रेति । समात्रेति । समात्रेति । समात्रेति । समात्रेति । समात्रेति । समात्रेति । समात्रेति । समात्रेति । समात्रेति । समात्रेति । समात्रेति । समात्रेति । समात्रेति । समात्रेति । समात्रेति । समात्रेति । समात्रेति । समात्रेति । समात्रेति । समात्रेति । समात्रेति । समात्रेति । समात्रेति । समात्रेति । समात्रेति । समात्रेति । समात्रेति । समात्रेति । समात्रेति

वकाराभाव आर्षः । यद्वा । दुस्तरोदकरूषं व्यसनिमत्यर्थः ॥४०॥ आत्ममेधसा ब्रह्मविदा दिशता आत्मनो गतिस्तन्त्रं यसमै सः ॥ ४१ ॥ ब्रह्मिति संबोधनं प्राधान्यादेकस्तस्य यूयिमत्युक्तिः सर्वान्प्रति ॥ ४२ ॥ आत्मना देहेन सह सर्वं राज्यादिकं मदीयं साधूच्छिष्टं साधुभिः स्वीयं सन्मद्धं प्रसादरूपेण दत्तमतस्तत्र मम स्वत्वाभावाद्गुरुदक्षिणार्थं कि ददे । निह पित्रा दत्तं मोदकादि तस्मै दानरूपेण प्रत्यप्यते ॥ ४३ ॥ निवेदनं तु तदीयस्यव समर्पणं यथा भृत्यो राज्ञे सेवादिरूपेण तांबुलादिकमप्यिति तथा मयापि सर्वं निवेदितं स्वीकुरुतेत्याह । प्राणा इति ॥ ४४ ॥ आत्मनः स्वत्वाभावं प्रपंचयति । सैनापत्यं चेति द्वाभ्याम् ॥ ४५ ॥ वस्ते परिधत्ते अन्नमात्रं केवलं भ्रंजते न तु दाने स्वतंत्राः ॥४६॥ सत्यपि स्वत्वे सर्वस्वेनापि न गुरोः प्रत्युपकर्तुं शक्य-

तं नृपः ॥ ४१ ॥ राजोवाच ॥ कृतो मेऽनुप्रहः पूर्वं हरिणाऽर्तांचुकंपिना ॥ तमापादियतुं ब्रह्मन्भगवन्यूयमागताः ॥४२॥ निष्पादितश्च कारस्न्येंन भगविद्विर्धृणालुभिः ॥ साधून्बिष्टं हि मे सर्वमात्मना सह किं ददे ॥४३॥ प्राणा दाराः स्रुता ब्रह्मन्ग्रहाश्च सपिरन्बदाः ॥ राज्यं वलं मही कोश हित सर्वं निवेदितम् ॥ ४४ ॥ सैनापत्यं च राज्यं च दंडनेतृत्वमेव च ॥ सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविद्हिति ॥ ४५ ॥ स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च ॥ तस्येवानुप्रहेणान्नं भुंजते चित्रयादयः ॥ ४६ ॥ येरीहशी भगवतो गितरात्मवाद एकांततो निगमिभिः प्रतिपादिता नः ॥ तुष्यंत्वद्रश्चकरुणाः स्वकृतेन नित्यं को नाम तत्प्रतिकरोति विनोदपात्रम् ॥४०॥ मैत्रेय उवाच ॥ त आत्मयोगपतय आदिराजेन पूजिताः ॥ शीलं तदीयं शंसंतः खेऽभूवन्मिपतां नृणाम् ॥ ४८ ॥ वैन्यस्तु ध्र्यों महतां संस्थित्याध्यात्मशिच्चया ॥ आप्तकामिवात्मानं मेन आत्मन्यवस्थितः ॥ ४९ ॥ कर्माणि च यथाकालं यथादेशं यथावलम् ॥ यथोचितं यथावित्तमकरोद्ब्रह्मसात्कृतम् ॥ ५० ॥ फलं ब्रह्मणि विन्यस्य निर्विपंगः समाहितः ॥ कर्माध्यत्तं च मन्वान आत्मानं वक्नतेः परम् ॥५१॥ गृहेषु वर्तमानोऽपि स साम्राज्यश्चियान्वितः ॥ नासज्यतेन्द्रियार्थेषु निरहंमितरर्कवत् ॥ ५२ ॥ एवमध्यात्मयोगेन कर्माध्यनुसमाचरन् ॥ पुत्रानुत्पादयामास पंचार्विष्यात्मसंमतान् ॥ ५३ ॥ विजिताश्वं ध्रम्रकेशं हर्यचं द्रविणं वृक्षम् ॥ सर्वेषां लोकपालानां दथारेकः पृथुर्गुणान् ॥ ५४ ॥ गोपीथाय जगत्सृष्टेः काले स्वे स्वेऽन्युतात्मकः ॥ मनो वाग्वृत्तिभिः सोम्येर्गुणैः संरंजयन्त्रजाः ॥ ५५ ॥ राजेत्यधान्नामभेयं सोमराज इवापरः ॥ सूर्यविद्वसूजन्युक्तन्यत्वश्च सुवो वसु ॥ ५६ ॥ दुर्थपस्तेजसेवानिर्महेंद्व इव दुर्जयः ॥ तिति-

मित्याह । यैरिति । आत्मवादेऽध्यात्मविचारे एकांततो निश्चयेन निगमिभिर्वेद्विद्धिः ते नित्यमनन्पकरुणाः स्वकृतेनैव दीनोद्धरणकर्मणा तुष्यंतु । को नाम तत्कृतप्रपकारं प्रति स्वयप्रपक्ररोत्युद्-पात्रमंजिलं विना । मयांजिलरेव तेभ्यो बद्ध इत्यर्थः।यद्धा । विनोद्पात्रप्रपद्धासास्पद्ध् । प्रत्युपकारे प्रवृत्तो जनानाप्रपहासास्पदं भवेदित्यर्थः ॥ ४७ ॥ खेऽभूवन्नाकाशमार्गेणोद्धताः ॥ ४८ ॥ धुर्यो मुख्यः अध्यात्मशिक्षया संस्थितिरेकाग्रता तयात्मन्यवस्थितः सन्मेने ॥ ४९ ॥ ब्रह्मसात्कृतं ब्रह्मण्यपितं यथा भवति तथा ॥ ५० ॥ निर्विषंगः कर्मस्वनासक्तः कर्माध्यक्षं कर्मसाक्षिणमुदा-सीनं मन्वानोऽकरोदिति पूर्वेणैवान्वयः। नासन्जतेत्युत्तरेणवा ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ अर्विपि भार्यायाम् ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ सोमश्वासौराजा च स इव भ्रुवो वसु थनं गृह्धन्विसुजंश्वासौ सूर्यवत् श्रीघरी

--- ---

।३५॥

राज्ञः प्रतपनमाज्ञाकरणम् ॥ ५६ ॥ अग्निरिव दुर्धर्षः द्यौः स्वर्ग इव ॥ ५७ ॥ समुद्रो यथा गांभीर्येणैतावानिति न बुद्ध्यते तथाऽसावभित्रायतो दुर्बोघः । अचलराण्मेरुरिव ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ सर्वात्मा सर्वत्र संचारशक्तिः वलादिभिर्मातरिश्चेव भूतराट् श्रीरुद्रः ॥ ६० ॥ अजो ब्रह्मेव ॥ ६१ ॥ आत्मवत्त्वे जितेन्द्रियत्वे भक्त्यादिभिः परार्थोद्यमे चात्मनैव तुल्यो निरुपमः ॥६२॥ पुंभिः सत्पुरुपै रामः सीतापतिर्यथा सतां कर्णरंश्रेषु प्रविष्टः ॥ ६३ ॥ इति चतुर्थे टीकायां द्वाविंशतितमोऽध्यायः ॥ २२ ॥ त्रयोविंशे सभार्यत्य वने नित्यसमाधितः ॥ विमानमधिरुद्धाथ वैकुंठगति-री ते ॥ १ ॥ प्रवयसं दृद्धं दृष्ट्वा तपोवनमगादिति तृतीयेनान्वयः । स्वीकृतोऽनुसर्गोऽन्नादिसर्गः पुरग्रामादिसर्गश्च वर्धतोऽशेषः स्वानुसर्गो येन ॥१॥ निष्पादित ईश्वरादेशः प्रजापालनादियेन। क्षया धरित्रीव द्यौरिवाभीष्टदो नृणाम् ॥ ५७ ॥ वर्षति स्म यथाकामं पर्जन्य इव तर्पयन् ॥ समुद्र इव दुर्बोधः सत्त्वेनाचलराडिव ॥ ५८ ॥ धर्मराडिव शिक्षायामाश्चर्ये हिमवानिव ॥ कुवेर इव कोशाब्यो गुप्तार्थो वरुणो यथा ॥ ५९ ॥ मातरिश्वेव सर्वात्मा बलेन सहसौजसा ॥ अविष-ह्यतया देवो भगवानभूतराडिव ॥ ६० ॥ कंदर्प इव सोंदर्ये मनस्वी मृगराडिव ॥ वात्सल्ये मनुवन्नृणां प्रभुत्वे भगवानजः ॥ ६१ ॥ बृहस्पतिर्न-ह्मवादे आत्मवत्त्वे स्वयं हरिः ॥ भक्त्या गोगुरुविषेषु विष्वक्सेनानुवर्तिषु ॥ हिया प्रश्रयशीलाभ्यामात्मतुल्यः परोद्यमे ॥ ६२ ॥ कीर्त्योर्ध्वगीतया पुंभिस्त्रेलोक्ये तत्र तत्र ह ॥ प्रविष्टः कर्णरंत्रेषु स्त्रीणां रामः सतामिव ॥ ६३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कंधे पृथुचरिते द्वाविंशतितमो-उध्यायः ॥ २२ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ दृष्टात्मानं प्रवयसमेकदा वैन्य आत्मवान् ॥ आत्मना वर्धिताशेषस्वानुसर्गः प्रजापितः ॥ १ ॥ जगतस्तस्थु-पश्चापि चृत्तिदो धर्मभृत्सताम् ॥ निष्पादितेश्वरादेशो यदर्थमिह जिज्ञवान् ॥ २ ॥ आत्मजेष्वात्मजां न्यस्य विरहाद्भदतीमिव ॥ प्रजासु विमनः-स्वेकः सदारोऽगात्तपोवनम् ॥ ३ ॥ तत्राप्यदाभ्यनियमो वैखानसम्प्रसंमते ॥ आरब्ध उग्रतपिस यथा स्वविजये पुरा ॥ ४ ॥ कंदमूलफलाहारः शुष्कपर्णाशनः कचित् ॥ अब्भक्षः कतिचित्पक्षान्वायुभक्षस्ततः परम् ॥ ५ ॥ श्रीष्मे पंचतपा वीरो वर्षास्वासारपाण्मुनिः ॥ आकंठममः शिशिरो उदके स्थंडिलेशयः ॥ ६ ॥ तितिचुर्यतवाग्दांत ऊर्ध्वरेता जितानिलः ॥ आरिराधियषुः कृष्णमचरत्तप उत्तमम् ॥ ७ ॥ तेन कमानुसिद्धेन ध्वस्तकर्माऽमलाशयः ॥ प्राणायामेः सन्निरुद्धपड्वर्गशिखन्नबंधनः ॥ ८ ॥ सनत्कुमारो भगवान्यदाहाध्यात्मिकं परम् ॥ योगं तेनैव पुरुषमभजत्पुरु-पर्वभः ॥ ९ ॥ भगवद्धर्मिणः साधोः श्रद्धया यततः सदा ॥ भक्तिर्भगवति ब्रह्मण्यनन्यविषयाऽभवत् ॥ १० ॥ तस्यानया भगवतः परिकर्मशुद्धसः जिल्लाम् जातः ॥२॥ आत्मजां पृथ्वीम्। विमनःसु चितातुरासु सदारः सभार्यः ॥३॥ अदाभ्या विष्नैर्नाशयितुमशक्या नियमा यस्य वानप्रस्थानां सुसंमते उम्रे तपस्यारव्धः प्रवृत्तः । कर्तरि क्तः। यथा स्वस्य धरामंडलस्य विजये पूर्वे महता यत्नेन प्रवृत्तस्तथेति ॥४॥ उग्रं तपो दर्शयति । कंदपूलेति त्रिभिः । क्वचित्कदाचित् ॥५॥ चतुर्दिञ्ज चत्वारोध्ननय उपिर सर्य इति पंचानां तपः संतापो यस्य स पंचतपाः । आसारं सहत इत्यासारपाट्। शिशिरऋतौ स्थंडिलेशयो भूमिशयनः सर्वदा ॥६॥७॥तेन तपसा क्रमानुसिद्धेन शनैः प्राप्तेन ध्वस्तानि कर्माणि यस्यातोऽमल आशयो

यस्य । छिन्नानि बंधनानि वासना यस्य ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥ परिकर्मणा परिचर्यया शुद्धसत्त्व आत्मा मनो यस्य तस्य ज्ञानमभूत् । कीव्शं येन निजम्रुपाधि जीवकोशं हृदयग्रंथि संशयानां संभावनादीनां पदमाश्रयं चिच्छेद । कीदृशेन अनया भक्त्या निशितन तीच्णेन कथंभृतया तस्य भगवतोऽनुसंस्मरणेनानुपूर्तिः संपूर्तिर्यस्यास्तया निशितेन ॥११॥ किंच । छिन्ना अन्यधीर्दे-हात्मबुद्धिर्यस्य यतोऽधिगतात्मगतिरतएव निरीहः प्राप्तासु सिद्धिषु निस्पृहः येन वयुनेन ज्ञानेनेदं संशयपदं चिच्छेद तत्तत्यजे त्यक्तवान्। तत्प्रयत्नादप्युपररामेत्यर्थः। तस्य योगसिद्धिष्विप निस्पृ-हत्वं युक्तमेवेत्याह । तावन्नाप्रमत्तः किंतु प्रमत्तो भवति । तस्य श्रीकृष्णकथारतत्वान्न तासु लोभो जात इत्यर्थः ॥ १२ ॥ १३ ॥ देहत्यागप्रकारमाह । संपीड्येति पंचिभः।पायुं गुदंसंपीड्येति मुक्तासनं सचितम् । संपीड्य सीवनीं सूद्रमां गुल्फेनैव तु मध्यतः ।। सब्ये दक्षिणगुल्फेन मुक्तासनमितीरितम् ।। मूलाधाराद्वायुमुत्सारयन्नूर्घं नयन्नाभ्यामवस्थाप्य ततः कोष्ठेष्ववस्थाप्यायृयुज-दित्युत्तरेणान्त्रयः । कोष्ठान्येवाह । हृदादीनां द्वंद्वैक्यम् । शीर्षं भ्रमध्यं तस्मिन् ॥ १४ ॥ तं वायुम् । पाठांतरे एवमस्रन्प्राणानुत्सर्पयन् क्रमेण मूर्ष्टिन ब्रह्मरंध्रे आवेश्य ततो देहारंभकपंचभूतानि सम्प्रिभृते विलापितवांस्तदाह । वायुं वायावयुयुजदेकीकृतवान् । कायं देहगतं कठिनांशं क्षितौ ॥१५॥ खानींद्रियच्छिद्राणि द्रवांशं तोये। तदेवं देहं प्रविलाप्याद्वितीयात्मप्रतिपत्त्यर्थं महाभृता-त्त्वात्मनस्त्दनुसंस्मर्णानुपूर्या ॥ ज्ञानं विरक्तिमदभूत्रिशितेन येन चिच्छेद संशयपदं निजजीवकोशम् ॥ ११॥ छिन्नान्यधीरिधगतात्मगतिर्निरी-इस्तत्तत्यजेऽच्छिनदिदं वयुनेन येन ॥ तावन्न योगगितिभिर्यतिरप्रमत्तो यावद्भदाग्रजकथासु रितं न कुर्यात् ॥ १२ ॥ एवं स वीरप्रवरः संयोज्यात्मा-नमात्मिन ॥ ब्रह्मभूतो हढं काले तत्याज स्वं कलेवरम् ॥ १३ ॥ संपीड्य पायुं पार्षणभ्यां वायुमुत्सारयन्शनैः ॥ नाभ्यां कोष्ठेष्ववस्थाप्य हृदुरः-कंठशीर्षणि ॥ १४ ॥ उत्सर्पयंस्तु तं मुर्झि कमेणावेश्य निस्पृहः ॥ वायुं वायौ क्षितौ कायं तेजस्तेजस्ययूयुजत् ॥ १५ ॥ खान्याकाशे द्रवं तोये यथास्थानं विभागशः ॥ क्षितिमंभिस तत्तेजस्यदो वायौ नभस्यमुम् ॥ १६ ॥ इंद्रियेषु मनस्तानि तन्मात्रेषु यथोद्भवम् ॥ भूतादिनामृन्यु-तिक्षप्य महत्यात्मिन संदधे ॥ १७ ॥ तं सर्वगुणविन्यासं जीवे मायामये न्यधात् ॥ तं चानुशयमात्मस्थमसावनुशयी पुमान् ॥ ज्ञानवैराग्यवीर्येण स्वरूपस्थोऽजहात्प्रभुः ॥ १८ ॥ अर्चिर्नाम महाराज्ञो तत्पत्न्यनुगता वनम् ॥ सुकुमार्यतद्दी च यत्पद्भयां स्पर्शनं भुवः ॥ १९ ॥ अतीव भर्तुर्व-नामि लयमाह । क्षितिमंभस्येकीकृतवान्। तदंभस्तेजिस अतस्तेजो वायौ असुं वासुं नभिस ॥१६॥ तदेवं तामसाहंकारकार्यस्याकाशपर्यंतस्य लयसुक्त्वा सान्विकराजसाहंकारकार्याणां लयमाह। इंद्रियेष्विति इंद्रियेषु मन इति देवानामप्युपलक्षणम् । सविकल्पकज्ञाने मनस इंद्रियेराकर्पणाचेषु लयाभिधानं न तु कार्यत्वात् । तदुक्तं गीतासु । इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयत इति । अत्र च इंद्रियैविषयाकुष्टराक्षिप्तं ध्यायतां मन इति इंद्रियेषु । नभ इति पाठेऽप्ययमर्थः। भट्टादीनां मते नभश्राच्चपंकेपांचिन्मानसम्। आनुमानिकत्वमतेऽपींद्रियव्यापारोऽस्त्येव नभोगुणश्र शब्दः श्रोत्रग्राह्योऽत इंद्रियग्राह्यत्वात्वादिंद्रियेषु नभो विलापितमिति तानींद्रियाणि यथोद्भवसुद्भवो वृत्तिलाभः स च विषयाधीन इति श्रोत्रादीनां विषयेषु शब्दादिषु लयः। यद्वा। तन्मात्राकार्याण्येवेन्द्रियाणि भनोऽप्यपंचीकृततन्मात्रकार्यम्। अहंकारिकत्वाभिधानं तदधीनत्विवक्षयेत्यविरोधः। भृतादिनाहंकारेण प्रागविशष्टनभःसहितानीद्रियाण्युत्कृष्य परतो नीत्वा भृतादौ क्षिप्त्वा तेन सह महत्त्रचे संदघ इत्यर्थः ॥१७॥ सर्वेपां गुणानां कार्याणां विन्यासः स्थितिर्यस्मिस्तं महातं मायामये मायोपाधिप्रधाने जीवे पंचातुशयप्रपाधि यः पूर्वमनुशयी पुमान् जीवोऽसौ पृथुर्वहाणि स्थितः सन्नजहा-दित्यर्थः ॥ १८ ॥ वनप्रवेशमारम्य राज्ञीकथामाह।अर्चिर्नामृति चतुर्भिः । अनुगतानुजगाम अतदर्श तदिष नार्हित या । कि पद्भयां भ्रुवः स्पर्शनमिति यत् ॥१९॥ मर्तुर्वतं यद्भूमिशयनादि

श्रीघरं)

27 . 23

135:1

तिस्मन् धर्मे या निष्ठा तया ऋषीणामियमापीं देहयात्रा कंदमूलादिवृत्तिस्तया चार्ति दुःखं न आप । तत्र हेतुः । प्रेयसः करेण स्पर्शनं मानश्च ताभ्यां निवृतिर्यस्याः ॥ २० ॥ पृथिव्याः पत्युः दुितृत्वं तु तस्या देवतारूपेण । विपन्नं नष्टमिखलं चेतनादिकं यिसमस्तथाभूतं देहमालच्य तुं देहं चितामारोपयत् ॥ २१ ॥ कृतं तत्कालोचितं विधाय हदिन्या जले आप्छता स्नाता सती भर्तुरुदकं दस्त्रा दिव्यंतरित्ते स्थितान्देवात्रत्वा विह्न त्रिःप्रदक्षिणीकृत्य ॥२२॥ देवैः सहिताः ॥२३॥ गृणंति स्माभाषंत ॥ २४ ॥ २५ ॥ असतीनां दुर्विभाव्येन कर्तुमशक्येन कर्मणा ॥२६॥ तथर्मनिष्ठया शुश्रुषया चारषदेहयात्रया ॥ नाविंदतार्ति परिकर्षितापि सा प्रेयस्करपर्शनमाननिर्वृतिः ॥ २० ॥ देहं विपन्नाखिलचेतनादिकं पत्युः पृथिव्या दियतस्य चात्मनः ॥ आल्द्य किंचिच विल्प्य सा सती चितामुथारोपयदिहसानुनि ॥ २१ ॥ विधाय कृत्यं हिदनीजलाम्नता दत्त्वो-दकं भर्तुरुदारकर्मणः ॥ नत्वा दिविस्थांस्त्रिदशांस्त्रिः परीत्य विवेश विह्नं ध्यायती भर्तृपादौ ॥ २२ ॥ विलोक्यानुगतां साध्वीं पृथुं वीरवरं पतिम् ॥ तुष्टवुर्वरदा देवैदेवपत्न्यः सहस्रशः ॥ २३ ॥ कुर्वत्यः कुसुमासारं तिस्मन्मन्दरसानुनि ॥ नदत्स्वमरतूर्येषु गृणंति स्म परस्परम् ॥ २४॥ देव्य ऊचुः ॥ अहो इयं वधूर्धन्या या वैवं भूभुजां पतिम् ॥ सर्वात्मना पतिं भेजे यज्ञेशं श्रीर्वधूरिव ॥ २५ ॥ सेषा नृनं वजत्यूर्ध्यमनु-वैन्यं पतिं सती ॥ पश्यतास्मानतीत्यार्चिर्दुर्विभाव्येन कर्मणा ॥ २६ ॥ तेषां दुरापं किंत्वन्यन्मर्त्यानां भगवत्पदम् ॥ भुवि लोलायुषो ये वै नैष्क-म्यं साधयंत्युत ॥ २७॥ स वंचितो बतात्मध्रक् कुच्छ्रेण महता भुवि॥ लब्ध्वापवर्ग्यं मानुष्यं विषयेषु विषज्ञते॥ २८॥ मैत्रेय उवाच ॥ स्तुवतीष्वमरस्रीषु पतिलोकं गता वधूः ॥ यं वा आत्मविदां धुर्यो वैन्यः प्रापाच्युताशयः ॥ २९ ॥ इत्थं भूतानुभावोऽसौ पृथुः स अगवत्तमः ॥ कीर्तितं तस्य चरितमुद्दामचरितस्य ते ॥ ३० ॥ य इदं सुमहत्पुण्यं श्रद्धया अविहतः पठेत् ॥ श्रावयेच्छृणुयाद्वापि स पृथोः पदवीमियात् ॥ ३१ ॥ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्वी राजन्यो जगतीपतिः ॥ वैश्यः पठन्विट्पतिः स्याच्छूद्रः सत्तमतामियात् ॥ ३२ ॥ त्रिःऋत्व इदमाकण्यं नरो नार्यथवादता ॥ अप्रजः सुप्रजतमो निर्धनो धनवत्तमः ॥ ३३ ॥ अस्पष्टकीर्तिः सुयशा मूर्खो भवति पंडितः ॥ इदं स्वस्त्ययनं पुंसाममङ्गल्यनिवारणम् ॥ ३४ ॥ धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वर्गं कलिमलापहम् ॥ धर्मार्थकाममोक्षाणां सम्यिकसिद्धिमभीप्सुभिः ॥ श्रद्धयैतदनुश्रान्यं चतुर्णां कारणं परम् ॥ ३५ ॥ विजयाभिमुखो राजा श्रुत्वैतदभियाति यान् ॥ विछं तुस्मे हरंत्यग्रे राजानः पृथवे यथा ॥ ३६ ॥ मुक्तान्यसंग्रे भगवत्यमलां भक्तिमुद्धहन् ॥ वैन्यस्य चरितं पुण्यं शृणुयाच्छावयेत्पठेत् ॥ ३७ ॥ वैचित्रवीर्याभिहितं महन्माहात्म्यसूचकम् ॥ अस्मिन्कृतमितर्मर्त्यः पार्थवीं गतिमाप्नुयात् भगवान्पद्यते गम्यतेऽनेनेति तथा तम्नेष्कम्यं ज्ञानं ये चंचलायुपोऽपि साधयंति।तेपामन्यदेगादिपदं किष्ठ दुर्लभं न किचिदित्यथः॥ २७॥ अमक्तं शोचंति। स वंचित इति । यत आत्मने द्वद्यति योऽपवर्गसाधनं मानुष्यं स्वध्वापि विषयेष्वासक्तिं याति॥ २८॥ २९॥ ३०॥ ३१॥ विशां पश्चादीनां वैश्यादीनां वा पतिः स्यत्। शुद्रः शृष्विमिति शेपः। तस्य पाठानधिकारात् ॥३२॥ योऽपवर्गसाधनं मानुष्यं स्वध्वापि विषयेष्वासक्तिं याति॥ २८॥ २०॥ ३०॥ ३१॥ विशां पश्चादीनां वैश्यादीनां वा पतिः स्यत्। शुद्रः शृष्विमिति शेपः। तस्य पाठानधिकारात् ॥३२॥ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ यद्यपि बहूनि फलानि भवंति तथापि मुक्तान्यसंग एव श्रवणादि कुर्यात् ॥३०॥ महतो भगवतो माहात्म्यस्य स्चकम् । पार्थवीं पृथुसंबंधिनीम्। पार्थिवीमिति

引召出

मा०च०

।।३७॥

वा पाठः ॥ ३८ ॥ प्रथयन्कीर्तयन् भवसिंधौ पोतः पादो यस्य ॥ ३९ ॥ इति चतुर्थे टीकायां त्रयोविंशोऽध्यायः॥२३॥ एकादशभिरध्यायैः पथोश्ररितम् ॥ प्रचेतसामथाष्टाभिस्तन्मध्ये पंचिमः पितुः ॥ १ ॥ चतुर्विशे प्रपौत्रात्त पृथोः प्राचीनविहंपः ॥ प्रचेतसां जिनस्तेम्यो रुद्रगीतं च वर्ण्यते ॥ २ ॥ अधिराज आसीदित्यर्थः । यवीयोम्यः किनष्टेम्यः काष्टा दिशः ॥१॥ तुर्या चतुर्थीम्रुचरां दिशम् ॥ २ ॥ शक्राल्लब्ध्वा पृथोरश्चमेधेऽश्वविजयावसरे ॥३॥ अपत्यत्रयमेवाह । पावक इति पुरा यः। शापस्तस्मान्मनुष्येषुत्पन्नाः संतो योगगतिमग्नित्वं प्राप्ताः ॥४॥ नमस्व-त्यामन्यस्यां भार्यायाम् । अंतर्धानस्य विशेषणं य इति एतेन शक्रादंतर्धानगतिलाभे कारणग्रुक्तम् ॥ ५ ॥ स चांतर्धानो राज्ञां वृत्तिं करादानादिभिर्दारुणां परपीडात्मिकां मन्यमानो विससर्ज ह ॥ ६ ॥ इंति स्वानां क्लेशमिति इंसस्तं पुरुषं पूर्णम् । कुशलं पुण्यं तद्भूपेण समाधिना ॥ ७ ॥ ८ ॥ इविधीनिईविधानस्य पुत्रः योगेषु प्राणायामादिष ॥ ९ ॥ क्रियाकांडनिष्णातत्वमाह । ॥ ३८॥ अनुदिनमिदमादरेण शृष्वन्पृथुचरितं प्रथयन्विमुक्तसंगः ॥ भगवति भवसिंधुपोतपादे स च निपुणां लभते रतिं मनुष्यः ॥ ३९॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कंधे त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ विजिताश्वोऽधिराजासीत्पृथुपुत्रः पृथुश्रवाः॥ यवीयोभ्योऽद-दात्काष्ठा भातृभ्यो भातृवत्सलः ॥ १ ॥ हर्यक्षायादिशत्पाचीं धूम्रकेशाय दक्षिणाम् ॥ प्रतीचीं वृकसंज्ञाय तुर्यां द्रविणसे विभुः ॥ २ ॥ अंतरधीन-गति शक्राञ्जब्बांतर्धानसंज्ञितः ॥ अपत्यत्रयमाधत्त शिखंबिन्यां सुसम्मतम् ॥ ३ ॥ पावकः पवमानश्च शुचिरित्यव्यः पुरा ॥ वशिष्ठशापादुत्पन्नाः पुनर्योगगतिं गताः ॥ ४ ॥ अंतर्धानो नभस्वत्यां हविर्धानमविंदत ॥ स इन्द्रमश्वहर्तारं विद्वानिप न जिन्नवान् ॥ ५ ॥ राज्ञां वृत्तिं करादानदंड-शुल्कादिदारुणाम् ॥ मन्यमानो दीर्घसत्रन्याजेन विससर्ज ह ॥ ६ ॥ तत्रापि हंसं पुरुषं परमात्मानमात्मदृक् ॥ यजंस्तल्लोकतामाप कुशलेन समाधिना ॥ ७ ॥ हविर्धानाद्धविर्धानी विदुरासूत षट् सुतान् ॥ वर्हिषदं गयं शुक्कं कृष्णं सत्यं जितव्रतम् ॥ ८ ॥ वर्हिषत्सुमहाभागो हावि-र्थानिः प्रजापितः ॥ क्रियाकांडेषु निष्णातो योगेषु च कुरूद्वह ॥ ९ ॥ यस्येदं देवयजनमनुयज्ञं वितन्वतः ॥ प्राचीनाग्रैः कुशैरासीदास्तृतं वसुधात-लम् ॥१०॥ सामुद्रीं देवदेवोक्तामुपयेमे शतद्भृतिम् ॥ यां वीच्य चारुसर्वांगीं किशोरीं सुष्ठ्वलंकृताम् ॥ परिक्रमंतीमुद्राहे चकमेऽसिः शुकीमिव ॥११॥ विबुधासुरगंधर्वमुनिसिद्धनरोरगाः॥ विजिताः सूर्यया दिच्च कणयंत्यैव नूपुरैः॥१२॥ प्राचीनबर्हिषः पुत्राः शतद्भृत्यां दशाभवन्॥तुल्यनामव्रताः सर्वे धर्म-स्नाताः प्रचेतसः ॥१३॥ पित्राऽऽदिष्टाःप्रजासर्गे तपसेऽर्णवमाविशन्॥दशवर्षसहस्राणि तपसार्चंस्तपस्पतिम्॥१४॥ यदुक्तं पथि दृष्टेन गिरिशेन प्रसीदता ॥ यस्येति । इदं वसुधातलं देवयजनं यज्ञवाटं वितन्वतः यत्रैको यज्ञः कृतस्तत्समीप एव यज्ञांतरं कुर्वतः सतः अतएव प्राचीनवर्हि रित्युच्यते ॥१०॥ समुद्रस्य कन्यां देवदेवेन ब्रह्मणोपदिष्टां शतद्वति नाम किशोरीं वालां परिक्रमंतीं प्रदक्षिणं गच्छंतीम् । शुकीमिवेति एवं ह्याख्यायते । सप्तर्पीणां सत्रे तद्भार्यादर्शनेनाग्निः कामसंतप्तोऽभूत् । तं च तद्भार्या स्वाहानाम सप्तर्पिमार्यारूपधारिणी सती रमयामास । रमियत्वा च तद्रेतः शुक्रीरूपेण शरस्तंवे निधायागच्छत्।तां यथा सप्तिषिभार्याश्रात्यार्शियः कामितवांस्तद्विति।स्तुकीमिवेति पाठे स्तोकष्टतधारामिवेत्यर्थः ॥११॥ सूर्यया नवोढयैव

विबुधादयो विजिता अभिभृतास्तच न्पुरैः पादौ क्वणयंत्यैव तद्ध्विनमात्रेणेत्यर्थः ॥१२॥ तुल्यं नाम त्रतमाचारश्च येपाम्।धर्भस्नाता धर्मपारगाः ॥१३॥ तपसा तपसा पति हरिमर्चन्नर्चया-

॥३७॥

मासुः ॥ १४ ॥ १६ ॥ मुनयोऽपि संगत्यागेनाप्तुमिष्टं यं दृष्युरेव केवलं न तु प्रापुः । तेन शिवेन ॥१७॥ नतु मुनीनां किं तद्भ्यानेन घोरत्वादित्यार्थक्याह । आत्मारामोऽपि लोक-रचनायाः पालनाय ॥१८॥ गुर्वाज्ञाकारिणां शिवदर्शनं स्वत एव भवतीत्याशयेनाह । प्रचेतस इति ॥ १९ ॥ समुद्रमुपसमुद्रात्किचिन्न्यूनम् । उपोऽधिके चेति कर्मप्रवचनीयः । प्रसन्नाः सिल-लाशया मत्स्यादयो यस्मिन् ॥ २० ॥ नीलोत्पलादीनामाकरं जन्मस्थानं उत्पलांभोजकह्वाराणि रात्रिदिनसंध्याविकासीनि इंदीवरं नीलोत्पलम् । तस्य पुनरुक्तिः प्राचुर्यज्ञापनाथम् । हंसादिभिनिकु जितम् ॥ २१ ॥ मत्तानां अमराणां सौस्वर्येण हृष्टरोमाणो लतांघिषा यस्मिन् । पद्मकोशरजो दिज्ञ विक्षिपता पवनेनोत्सवो यस्मिन् ॥ २२ ॥ तत्र मृदंगपणवादिवाद्यमनु पश्चाहिच्यैर्मार्गमेदैर्मनोहरं गांधर्वं गानमाकर्ण्य विस्मयं प्राप्ताः। पाठांतरे सृदंगपणवादि अवत् रक्षत् तेषां ध्वनिमतिरस्कुर्वदित्यर्थः ॥ २३ ॥ ते च त्रिस्रोचनं वीच्य जाताश्चर्याः प्रणे-तद्भवायंतो जपंतश्च पूजयंतश्च संयताः ॥१५॥ विदुर उवाच ॥ प्रचेतसां गिरित्रेण यथासीत्पथि संगमः॥ यदुताह हरः प्रीतस्तन्नो ब्रह्मन्वदार्थवत् ॥१६॥ संगमः खलु विपर्षे शिवेनेह शरीरिणाम् ॥ दुर्लभो मुनयो दध्युरसंगाद्यमभीप्सितम् ॥ १७ ॥ आत्मारामोऽपि यस्त्वस्य लोककल्पस्य राधसे ॥ शक्त्या युक्तो विचरति घोरया भगवान्भवः ॥ १८॥ मैत्रेय उवाच ॥ प्रचेतसः पितुर्वाक्यं सिरसाऽऽदाय साधवः ॥ दिशं प्रतीचीं प्रययुस्तपस्यादृत-चेतसः ॥ १९॥ समुद्रमुपविस्तीर्णमपश्यन्सुमहत्सरः॥ महन्मन इव स्वन्छं प्रसन्नसिललाशयम्॥ २०॥ नीलरक्तोत्पलांभोजकह्नारेंदीवराकरम् ॥ हंससारसचक्राह्वकारंडविनक्रजितम् ॥ २१॥ मत्तभ्रमरसौस्वर्यहृष्टरोमलतांत्रिपम् ॥ पद्मकोशरजो दिन्नु विक्षिपत्पवनोत्सवम् ॥ २२ ॥ तत्र गांधर्व-माकर्ण्यं दिव्यमार्गमनोहरम् ॥ विसिस्म्यू राजपुत्रास्ते मृदंगपणवाद्यनु ॥ २३ ॥ तह्येंव सरसस्तस्मान्निष्कामंतं सहानुगम् ॥ उपगीयमानममरप्रवरं विबुधानुगैः ॥ २४ ॥ सप्तहेमनिकायाभं शितिकंठं त्रिलोचनम् ॥ प्रसादसुमुखं वीच्य प्रणेमुर्जातकौतुकाः ॥ २५ ॥ स तान्प्रपन्नार्तिहरो भगवान्ध-र्मवत्सलः ॥ धर्मज्ञान् शीलसंपन्नान्प्रीतः प्रोतानुवाच ह ॥ २६ ॥ श्रीरुद्र उवाच ॥ यूयं वेदिषदः पुत्रा विदितं विश्वकीर्षितम् ॥ अनुप्रहाय भद्रं व एवं मे दर्शनं कृतम् ॥ २७ ॥ यः परं रहसः साक्षात्त्रिगुणाज्ञीवसंज्ञितात् ॥ भगवंतं वासुदेवं प्रपन्नः स प्रियो हि मे ॥ २८ ॥ स्वधर्मनिष्ठः शतजन्मभिः पुमान्विरिंचितामेति ततः परं हि माम् ॥ अन्याकृतं भागवतो अध वैष्णवं पदं यथा उहं विबुधाः कलात्यये ॥ २९ ॥ अथ भागवता यूयं प्रियाः स्थ भगवान्यथा ॥ न मद्भागवतानां च प्रेयानन्योऽस्ति कर्हिचित् ॥ ३०॥ इदं विविक्तं जप्तव्यं पवित्रं मंगलं परम् ॥ निःश्रेयसकरं म्रुरित्युत्तरेणान्वयः ॥ २४ ॥ तप्तहेमराशिसदृशकांतिम् । शितिर्नीलः कंठो यस्य तम् ॥ २५ ॥ २६ ॥ वेदिपदो वर्हिपदः चिकीपितं भगवदाराधनं विदितम् ॥ २७ ॥ अनुग्रहकारणमाहः । यः साक्षाद्वासुदेवं प्रपन्नः स हि मे प्रियः । कथंभूतम् । रहसः सूचमात्त्रिगुणात्प्रघानाञ्जीवसंज्ञितात्पुरुपाच परम्। प्रकृतिपुरुपयोनियंतारमित्यर्थः ॥२८॥ तर्तिक तस्य महत्तमत्वादित्याह । स्वधर्मनिष्ठः षुमान्बहुभिजैन्ममिविरिचतां प्राप्नोति। ततोऽपि पुण्यातिशयेन मामेति। भागवतस्त्वय देहांतेऽव्या कृतं प्रपश्चातीतं वैष्णवं पदमेति। यथाहं रुद्रो भूत्वाऽधिकारिकवद्वर्तमानो विगुघा देवाश्चाधिकारिकाः कलात्ययेऽधिकारांते लिंगभंगे सत्येष्यंति ॥ २९ ॥ अथ भागवतत्वाद्युयं मे प्रियाः स्थ । भवद्भिरिष मिय प्रीतिः कार्येत्याश्येनाह । मदन्यो भागवतानां च प्रेयाकास्ति ॥३०॥ अत इदं जप्त-

वापि श्रूयतां तद्धदामि वः ॥ ३१ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ इत्यनुकोशहृदयो भगवानाह तान् शिवः ॥ बद्धांजलीत्राजपुत्रात्रारायणपरो वचः ॥ ३२ ॥ श्रीरुद्र उवाच ॥ जितं त आत्मविद्धुर्य स्वस्तये स्वित्रिरस्तु मे ॥ भवता राधसा राद्धं सर्वस्मा आत्मने नमः ॥ ३३ ॥ नमः पंकजनाभाय भृतस्त्मेंद्वियात्मने ॥ वासुदेवाय शांताय क्टस्थाय स्वरोचिषे ॥ ३४ ॥ संकर्षणाय स्वस्माय दुरंतायांतकाय च ॥ नमो विश्वप्रवोधाय प्रद्युम्नायां-तरात्मने ॥ ३५ ॥ नमो नमोऽनिरुद्धाय हृषीकेशेंद्वियात्मने ॥ नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने ॥ ३६ ॥ स्वर्गापवर्गद्वाराय नित्यं स्विष्ठाय नमः ॥ नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तंतवे ॥ ३७ ॥ नाम ऊर्ज इषे त्रय्याः पतये यज्ञरेतसे ॥ तृतिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने ॥ ३८ ॥ सर्वसत्त्वात्मदेहाय विशेषाय स्थवीयसे ॥ नमस्त्रेलोक्यपालाय सहओजोवलाय च ॥ ३९ ॥ अर्थलिंगाय नमसे नमोऽन्तर्वहिरात्मने ॥ नमः पुण्याय लोकाय अमुद्भे भूरिवर्चसे ॥४०॥ प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे ॥ नमो धर्मविपाकाय मृत्यवे दुःखदाय च ॥४१॥ नमस्त आशिषामीश मनवे कारणात्मने ॥ नमो धर्माय बृहते कृष्णायाकुंठमेधसे॥ पुरुपाय पुराणाय सांख्ययोगेश्वराय च ॥४२॥ शक्तित्रयसमेताय भीदुषेऽहंकृतात्मने ॥

पवर्गयोद्वाराय शुचिन्यंतःकरणे निषीदितीति शुचिपदिति शुतेः । हिरण्यं वीर्यं यस्य तस्मै अग्निरूपाय चातुर्होत्रं कर्म तस्मै तत्साधनायेत्यर्थः । कुनस्तंनवे तद्विस्तारकाय ॥ ३७ ॥ सोमत्वमाह । ऊर्जे पितृणामन्नाय इषे देवानामन्नाय यज्ञरेतसे सोमाय । स हि पितृणां देवानां चान्नम् । एवंरूपाय त्रय्याः पतये हरये नमः । स्वर्गियसोमत्वेनैय तेजस्त्वश्चक्तम् । जलत्वमाह । सर्वरसात्मने जलरूपाय ॥ ३८ ॥ विशेषाय पृथ्वीरूपाय सर्वेषां सन्त्वानां प्राणिनां ये आत्मानस्तेषां देहाय स्थवीयसे विराइदेहाय च त्रैलोक्यपालाय वायवे सहआदिरूपाय स हि प्राणरूपेण त्रैलोक्यं पालयित सहआदिधमी च ॥३९॥ नभसे आकाशायार्थानां लिंगाय ज्ञापकाय शब्दगुणत्वात् अंतर्विहरात्मनेऽन्तर्विहर्व्यवहारालंबनाय एवं महाभूत्रूपत्वशुक्तम् । अशुष्मे स्वर्गाय भूरिवर्चसे । एप वै ज्योतिष्मंतं पृण्यं लोकं यातीति श्रुतेः ॥ ४० ॥ प्रवृत्ताय च कर्मणे पितृदेवाय यथाक्रमं पितृदेवप्राप्तिफलाय अधर्मफलरूपाय च मृत्यवे ॥ ४१ ॥ हे इश ! आशिषां कारणात्मने सर्वकर्मफलरात्रे मनवे सर्वज्ञाय मंत्रात्मकायेति वा विष्णुत्वेन प्रणमित वृहते धर्माय प्रमधर्मात्मने कृष्णाय ॥ ४२ ॥ रुद्रूपण प्रणमित । मीद्धपे रुद्राय अहंकुतमहंकारस्तदात्मने स च कर्षकरण-

श्रीधरी

370 2 X

ારુલા

कर्मशक्तित्रयसमेतस्तस्मै ब्रक्कत्वेन प्रणमित । चेतोज्ञानमाक्क्तिः क्रिया तद्रुपाय वाचो विविधा भृतिः सृष्टिर्यस्मात्तस्मै ॥ ४३ ॥ एवं नमस्कृत्य दर्शनं प्रार्थयते । दर्शनमिति नवभिः। भागवतैः सत्कृतं दर्शनं देहीत्यस्य विवरणं रूपिमत्यादि प्रदर्शयेत्यंतम् । स्वानां मक्तानां प्रियतमं रूपं प्रदर्शयेति नवमेनान्वयः । सर्वेपामिद्रियाणां ये गुणा विषयास्तेपामंजनं व्यंजकम् । सर्वेन्द्रियविषय-विषयिरूपित्यर्थः । सर्वेन्द्रियाणि स्वगुणैरनक्ति।रंजयतीति वा ॥ ४४ ॥ स्निग्धः प्राष्ट्रिप यो धनस्तद्वच्छ्यामम् सर्वेषां सौंदर्याणां संग्रहो यस्मिन् चारव आयताश्वस्वारो बाहवो यस्मिन् । मुजातं यथोचितं सर्वावयवरुचिरमाननं यस्मिन् ॥४५॥ पद्मस्य कोशे मध्ये यानि पलाशानि तद्भदक्षिणी यस्मिन् । सुकपोलमास्यं यस्मिन् । समौकणौ विभूपणं यस्य कुंडलयोरग्रे वच्यमाण-त्वात् ॥ ४६ ॥ प्रीत्या प्रहसिताविवायांगौ यस्मिन् ॥४७॥ स्फुरंति किरीटादीनि यस्मिन् । शंखादिमत् उत्तमधिर्लन्मीः । यद्वा । एतैरुत्तमा ऋद्धिरुत्कर्पो यस्यास्ति तत् ॥४८॥ सौभगयुता ग्रीवा येन सिंहस्य स्कंघे परितः प्रसरंतः केसरा एव त्विपस्ताद्याः सर्वतस्त्विपो विश्वचासौ सौभगग्रीवः कौस्तुभो यस्मिन् । यद्वा । सिंहस्येव स्कंघौ तयोस्त्विपः कुंडलहारादिदीप्तिविश्रदिति पृथिव-चेत आकृतिरूपाय नमो वाचोविभूतये ॥ ४३ ॥ दर्शनं नो दिहच्णां देहि भागवतार्चितम् ॥ रूपं प्रियतमं स्वानां सर्वेन्द्रियगुणांजनम् ॥ ४४ ॥ स्निम्धपावृड्घनश्यामं सर्वभौंदर्यसंग्रहम् ॥ चार्वायतचतुर्वाहुं सुजातरुचिराननम् ॥ ४५ ॥ पद्मकोशपलाशात्तं सुंदरभ्र सुनासिकम् ॥ सुद्धिजं सुकपो-लास्यं समकर्णविभूषणम् ॥ ४६ ॥ प्रीतिप्रहसितापांगमलकैरुपशोभितम् ॥ लसत्यंकजिकंजलकदुकूलं मृष्टकुंडलम् ॥ ४७ ॥ स्फुरिकरीटवलयहार-न्युरमेखलम् ॥ शंखचकगदापद्ममालायण्युत्तमधिमत् ॥ ४८ ॥ सिंहस्कंधत्विषो विश्वत्सीभगत्रीवकौस्तुभम् ॥ श्रियानपायिन्याऽऽक्षिप्तिनकषाश्मोर-सोह्मसत् ॥ ४९ ॥ पूररेचकसंविमवलिवल्गुदलोदरम् ॥ प्रतिसंकामयद्विश्वं नाभ्यावर्तगभीरया ॥ ५० ॥ श्यामश्रोण्यधिरोचिष्णु दुक्लस्वर्णमेख-लम् ॥ समचार्वैघिजंघोरुनिम्नजानुसुदर्शनम् ॥ ५१ ॥ पदा शरत्पद्मपलाशरोचिषा नखन्यभिनों उन्तरघं विधुन्वता ॥ पदर्शय स्वीयमपास्तमाध्वसं पदं गुरो मार्गगुरुस्तमोज्जवाम् ॥ ५२ ॥ एतद्रपमनुध्येयमात्मशुद्धिमभीष्मताम् ॥ यद्भक्तियोगोऽभयदः स्वधर्ममनुतिष्ठताम् ॥५३॥ भवानभक्तिमता लभ्यो दुर्लभः सर्वदेहिनाम् ॥ स्वाराज्यस्याप्यभिमत एकांतेनात्मविद्गतिः ॥ ५४ ॥ तं दुराराध्यमाराध्य सतामपि दुरापया ॥ एकांतभक्त्या को शेषणं सौभगयुक्ता ग्रीवायेन स कौस्तुभो यस्मिन् श्रिया हेतुभूतयाक्षिप्तस्तिरस्कृतो निकपाइमा स्वर्णरेखांकितो निकपणपापाणो येन तादृशेनोरसा उल्लसन्छोभमानस् ॥४९॥ श्वासोन्छ्वासाम्यां संविग्नाश्चंचला चलयस्ताभिर्वन्गु सुंद्रं दलवदश्वत्थपत्रसदृशमुद्रं यस्मिन् प्रतिसंकामयद्यतो निर्मतं तेनैव द्वारेण पुनः प्रवेशयदिव ॥ ५० ॥ इयामश्रोण्याधिकं रोचिष्णु यत्पीतं दुक्कं तत्र स्वर्ण-मयी मेखला यस्मिन् अंधी च जंधे च उरू च निम्ने अनुमते जानुनी च समैश्रारुभिरेतैः शोभनं दर्शनं यस्य समाश्रारवींध्यादयो यस्मिन् निम्ने जानुनी यस्मिन् शोभनं दर्शनं यस्येति पदत्रयं वा ॥ ५१ ॥ पदा दीपस्थानीयेन यहा एवंभृतेन पदोपलक्षितं रूपं पदं शरणं प्रदर्शयेत्यर्थः । शरदि यत्पन्नं तस्य पलाशं तदद्रोचिर्यस्य तेन नखदीप्तिभिरंतर्भवमधमञ्जानं विधुन्वता स्वीयं पदं शरणं प्रदर्शय । अपास्तं प्रदादानां साध्वसं येन तत् । हे गुरो ! यतस्त्वमेव तमोजुपामज्ञानामस्माकं मार्गप्रदर्शको गुरुः ॥ ५२ ॥ अतिदुर्लभिषदं पया प्रार्थितमिति स्तोतैवाद । एतद्रूपमजुष्येयं ध्यानाहमेव न तु प्रत्यक्षतः प्राप्यमित्यर्थः ॥ ५३ ॥ तिहं कि केनापि न प्राप्यते तत्राह । भवानिति । दुर्लभत्वमेवाह । स्वर्गे राज्यं यस्य तस्याप्यभिनतः स्पृहणीयः । किंच । एकातेन य

॥३९॥

आत्मिविस्यापि गितर्गम्यः ॥ ५४ ॥ अतस्त्वद्वचितरेकेण न किंचिद्वांद्वामीत्याह । तं त्वामेकांतभक्त्याराध्य विहः स्वर्गादि सुखम् ॥ ५५ ॥ तत्र हेतुः । यत्र पादमूले शरणं प्रविष्टं कृतांतः कालो ममायं वश्य इति नाभिमानं करोति । किं कुर्वन् वीर्यं प्रभावः शौर्यमुत्साहस्ताम्यां विस्फूजितया ज्ञुमितया भ्रुवा विश्वं विध्वंसयन्त्रि ॥ ५६ ॥ त्वत्पादमूले प्रविष्टस्य कृतांतभयाभावः कियानयं लाभो यतस्त्वद्भक्तसंग एव सकलपुरुपार्थश्रेणिशिरसि नरीनर्तीत्याह । भगवतस्त्व संगिनां संगस्य क्षणार्थेनापि स्वर्गं न तुल्ये समं न गणयामि न चापुनर्भवं मोत्तं मत्यानामाशिषो राज्याद्याः किम्रुत् ॥५७॥ अथ अतो हेतोरनघावघहरावंद्यीयस्य तस्य तव कीर्तिर्यशस्तीर्थं गंगा तयोः क्रमेणांतर्वहिःस्नानाभ्यां विधृतः पाष्मा येपाम् । अतएव मृतेष्वनुक्रोशः कृपा सुसन्तं च राज्याद्याः किम्रुत् ॥५७॥ अथ अतो हेतोरनघावघहरावंद्यीयस्य तस्य तव कीर्तिर्यशस्तीर्थं गंगा तयोः क्रमेणांतर्वहिःस्नानाभ्यां विधृतः पाष्मा येपाम् । अतएव मृतेष्वनुक्रोशः कृपा सुसन्तं च रागादिरहितं चित्तं शीलं चार्जवादि विद्यते येपां तेपां संगमोऽस्माकं स्यात् एप एव नस्तवानुग्रहः ॥५८॥ तन्त्वज्ञानं च त्वद्भक्तसंगादेव भवतीत्याह । न यस्येति । येपां सतां मक्तियोगेनानुगृहीतं शुद्धं सद्यस्य चित्तं वाह्यार्थविक्षिप्तं न भवति तमोरूपायां गुहायां च नाविशल्लयं न प्राप तत्र तदा मुनिस्तव गति तत्त्वं पश्यति ॥ ५९ ॥ कीदशं तत्त्वं तदाह । यत्रेति ॥६०॥ जगत उपादान-

वांकेत्यादमूलं विना विहः ॥ ५५ ॥ यत्र निर्विष्टमरणं कृतांतो नाभिमन्यते ॥ विश्वं विश्वंसयन्वीर्यशौर्यविस्फूर्जितभ्रवा ॥ ५६ ॥ क्षणाधनापि तुल्ये न स्वर्गं नापुनर्भवम् ॥ भगवत्संगिसंगस्य मर्त्यांनां किम्रुताशिषः ॥ ५७ ॥ अथानघांत्र स्तव कीर्तितीर्थयोरंतर्विहःस्नानविध्तपाप्मनाम् ॥ भूतेष्वनुक्रोशसुसत्त्वशीलिनां स्यात्संगमोऽनुग्रह एव नस्तव ॥५८॥ न यस्य वित्तं विहर्यविभ्रमं तमोग्रहायां च विश्रुद्धमाविशत् ॥ यद्भक्तियोगानुगृहीतमंजसा मुनिर्विचष्टे ननु तत्र ते गतिम् ॥ ५९ ॥ यत्रेदं व्यन्यते विश्वं विश्वस्मित्रवभाति यत् ॥ तत्त्वं ब्रह्म परं ज्योतिराकाशमिव विस्तृतम् ॥ ६० ॥ यो माययेदं पुरुष्कप्याऽमृजद्विभित्तं भूयः क्षपयत्यविक्रियः ॥ यद्भेदबुद्धिः सदिवात्मदुःस्थया तमात्मतंत्रं भगवन्त्रतोमिह ॥ ६१ ॥ कियाक्लापेरिदमेव योगिनः श्रद्धान्विताः साधु यजंति सिद्धये ॥ भूतेद्रियांतःकरणोपलितां वेदे च तंत्रे च त एव कोविदाः ॥ ६२ ॥ त्वमेक आद्यः पुरुषः सुप्तशक्तिस्तया रजःसत्त्वतमो विभिद्यते ॥ महानहं खं मरुद्धिनवार्धराः सुर्पयो भूतगणा इदं यतः ॥ ६३ ॥ सृष्टं स्वशक्त्येदमनुप्रविष्टश्चतु-विधं पुरमात्मांशकेन ॥ अथो विदुस्तं पुरुषं संतमंतर्भुक्ते हृषोकैर्मधु सार्य यः ॥ ६४ ॥ स एव लोकानतिचंडवेगो विकर्षित त्वं खलु कालयानः ॥

त्वेन तन्त्रं लक्षितं निमित्त्वेनापि तदेव लक्षयक्षाह । य इदं विश्वं सदिव परमार्थिमिव माययाऽसूजत् । कथंभूतया । यया भेदबुद्धिरन्येषां भवति तया आत्मिन त्विय दुःस्थया स्वकार्यं कर्तम-समर्थया । तं त्वां निरस्तभेदं प्रतीमृहि जानीमः ॥६१॥ यद्यपि त्वमेव निभेदं ब्रह्म तथापि प्रागुक्तं साकारिमदं तव रूपं ये यजंति त एव वेदागमतत्त्वज्ञा इत्याह । क्रियाकलापेयं कर्मयोगिनः पूजयंति त एव कोविदाः । न त्वेतद्नाद्द्य केवलज्ञाने प्रवृत्ताः। तंत्रे आगमे। कथंभूतिमदम् भृतेन्द्रियांतःकरणैरस्वतंत्रैयंदुपलच्यते नियंत्ररूपं तत्।। ६२ ॥ नन्विभन्ने मिय मेदं कुर्वतः संतः कथं ते कोविदाः न हि तैभेदः क्रियते। त्वयव क्रीडार्थं चेतन।चेतनात्मको भेदः कृत इत्याह । त्वमिति । आद्यस्त्वमेक एव सुप्ता मायाख्या शक्तियस्य पश्चात्त्यया शक्त्या रज्ञस्वतम् । द्वर्यविधिराश्च । वारुद्कम् । सुराश्चर्षयश्च भूतगणाश्चविदं जगद्यतो भवति तद्विभिद्यत इत्यन्वयः ॥ ६३ ॥ एतदुपपादयति । सृष्टमिति । जरायुजांडजस्वेदजोद्भिज्ञ- क्रिण चतुविधं स्वांशेन प्रविष्टः । अथो इति हेतोः पुरस्यांतः संतमंशं चिदामासं पुरि शयनात्पुरुषं विदुः । तिहै किमोधरमेव संवारिणं विदुर्नत्याह । सरधा मधुमिक्षकास्ताभिः सृष्टं मिष्वव

क्षे श्रीधरी

अ० २४

112511

m W It

चुन्नकं विषयसुखमिवद्याद्यतः सन् यो ग्रंकं तं जीवं विदुः। तथा च श्रुतिः। तयोरन्यः पिष्पलं स्वाद्धत्यश्वनन्यो अभिचाकशीति। निर्णीतं च गुहां प्रविष्टारमानौ हि तहर्शनादित्यत्र ॥६४॥ तय तु सर्वानियंतुः कृतः संसार इत्याह। यः स्वशक्तयेदं सृष्टवान्स एप त्वं खल्ज भृतैरेव भृतानि मेघपंक्तीर्वायुरिव कालयन्विचालयंन्नोकान्विकपिस संहरसि। अनुमेयतच्यो लच्यस्वरूपः॥६५॥ विकर्पणप्रकारमाह। प्रमक्तमिति। इतिकृत्यमेवमेवमिदं कर्तव्यमिति चितयोच्चैः प्रमत्तम् । तत्र हेतुः। विषयेपु लालसमितिकामुकम्। प्राप्तेऽपि विषये प्रवृद्धलोभम्। अंतकस्त्वमित्रपद्धसे आक-मिसि। चुप्रा लेलिहानो जिह्नयौष्ठपति स्पृशनसर्थो मृषकिमव ॥६६॥ अतः कस्तव पदाब्जं त्यजेत्यंहितश्चेत्। कथंभूतः। यस्तवावमानोऽनादरस्तेन व्ययमानं केतनं शरीरं यस्य सः। यदसमाकं

भृतानि भृतौरनुमेयतत्त्वो घनावळीर्वायुरिवाविषद्धः ॥ ६५ ॥ प्रमत्तमुचैरितिकृत्यवितया प्रवृद्धलोभं विषयेषु ळाळसम् ॥ त्वमप्रमत्तः सहसाऽभिषद्यसे चुछ्नेळिहानोऽहिरिवाखुमंतकः ॥६६॥ कस्त्वत्यदाञ्जं विजहाति पंढितो यस्तेऽवमानव्ययमानकेतनः ॥ विशंकयाऽस्मद्गुरुर्चित स्म यिद्धनोपपत्ति मनवश्चतुर्दशः ॥ ६० ॥ अथ त्वमिस नो ब्रह्मन्परमात्मन्विपश्चिताम् ॥ विश्वं रुद्धभयश्वस्तमकुतश्चिद्धया गतिः ॥ ६८ ॥ इदं जपत भद्रं वो विशुद्धा नृपनंदनाः ॥ स्वधर्ममनुतिष्ठतो भगवत्यिपताशयाः ॥ ६९ ॥ तमेवात्मानमात्मस्थं सर्वभूतेष्ववस्थितम् ॥ पूजयध्वं गृणंतश्च ध्यायंतश्चासकुद्धरिम् ॥ ७० ॥ योगादेशमुपासाद्य धारयंतो मुनिव्रताः ॥ समाहितिष्ठियः सर्वं पतद्भयसताहताः ॥ ७१ ॥ इदमाह पुराऽस्माकं भगवान्विश्वसृत्यतिः ॥ भृग्वादीनामात्मजानां सिसृत्वः संसिमृत्तताम् ॥ ७२ ॥ त वयं नोदिताः सर्वे प्रजासगें प्रजेश्वराः ॥ अनेन ध्वस्ततमसः सिसृत्तमो विविधाः प्रजाः ॥ ७३ ॥ अथेदं नित्यदा युक्तो जपन्नवहितः पुमान् ॥ अचिरान्छ्रय आप्नोति वासुदेवपरायणः ॥ ७४ ॥ श्रेयसामिह सर्वेषां ज्ञानं निःश्रेयसं परम् ॥ सुखं तरित दुष्पारं ज्ञाननौर्व्यसनार्णवम् ॥ ७५ ॥ य इमं श्रद्धया युक्तो मद्गीतं भगवत्स्तवम् ॥ अधीयानो दुराराध्यं हरिमाराधयत्यसौ ॥ ७६ ॥ विदते पुरुषोऽमुष्माद्यदिन्द्रत्यसत्वरम् ॥ मद्गीतगीतात्सुपीतान्छ्येयसामेकवन्त्रस्य पुसः परमात्मनः स्तवम् ॥ जपंत एकात्रधियस्तपो महचरध्वते तत आपस्यथेपिततम् ॥ ७९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्वधे रुद्धगीतं नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ मैत्रेय उवाच ॥

गुरुर्बग्धार्चितिस्मेति सर्वेषां स्तोतृणां वाक्यम् । विशंकया नाशशंकया । विनोषपत्तिमिति दृढविश्वासेन मनवश्चतुर्दशार्चिति स्न ॥६७॥ उपसंदरति । अथेति । रुद्रमयेन ध्वस्तं अतो न कुतिश्च-द्भयं यस्यां तादृशी गतिरित ॥ ६८॥ ६९॥ ७०॥ योगादेशं नामैतत्स्तोत्रमुपासाद्य पाठतः प्राप्य मनसा धारयंतोऽभ्यासेन जपंतः ॥७१॥ विश्वसृजां पतित्रक्षा ॥७२॥ सिसृत्तमः सृष्टवंतः ॥ ७३॥ युक्त एकाप्रवित्तः ॥ ७४॥ ज्ञानमेव नीर्यस्य ॥७५॥ योऽधीयानो भवत्यसी हरिमाराधयति ॥७६॥ अम्रुष्माद्धरेः असत्वरन् स्थिरः सन् मद्गीतं स्तोत्रं तेन गीतात्स्तुतात् यद्यदि-च्छति तत्तिद्वित्तते । एक एव ब्रह्ममः पिय आश्रयस्तस्मात् ॥ ७७ ॥ कल्ये उपसि ॥७८॥ तपश्चरत तपसोऽन्ते ईप्तितं प्राप्स्यथ ॥ ७९ ॥ इति चतुर्थे टीकायां चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥

प्रचेतःसु तपस्यत्सु तत्पित्रे नारदो घृणी ॥ प्राचीनविहंपेऽध्यात्मं पारोच्येणाह पंचिमः ॥१॥ पुरंजनकथाव्याजात्वंचिवंशे तु नारदः ॥ आत्मनो बुद्धिसंगेन विविधामाह संस्मृतिम् ॥२॥ प्रचे-तःसु तपस्तीवं तप्यमानेषु नारदः ॥ पुरंजनकथाकूटं प्राह प्राचीनवहिषे ॥ ३ ॥ १ ॥ २ ॥ प्रचेतःसु तपश्चरत्सु नारदः प्राचीनवहिषं बोधितवान् । अतः प्रचेतसां कथामसमाप्येव तित्पतुर्वृत्त-माह प्राचीनबर्हिषमिति ॥ ३ ॥ श्रेयःफलमीहसे इच्छिस इह कर्मणि तदुभयं नेष्यते विचारकैः ॥ ४ ॥ परं श्रेयो मोत्तम् । कर्मभिरपविद्धा विक्षिप्ता धीर्यस्य ॥ ५ ॥ किंच । गृहेषु स्थितः पुत्रादिष्वेव पुरुषार्थधीयस्य ॥ ६ ॥ कर्मफलेषु वैराग्यमुत्पाद्य ब्रह्मविद्यामुपदेष्टुं योगानुभावेन यज्ञपशृन्त्रत्यक्षं प्रदर्श्याह्य । भो भो इति । संज्ञापितान्मारितान् ॥७॥ एते त्वां संपरेतं मृतं संप्रती-क्षंते । वैशसं त्वत्कृतां पीडां स्मरंतः ततश्रायःकूटैलोहयंत्रमयैः शृंगैिइछदंति छेत्स्यंति ॥८॥ अत्रास्मिन्संकटे निस्तारकममुमितिहासं कथयिष्यामि ॥९॥ तत्र जीवस्य विषयासक्त्या संसारः स चेश्वरानुग्रहेण निवर्तत इति वक्तुं विपर्ययगृहीतस्य साचाद्वोधियतुमशक्ते राजवृत्तांतिमवाह । आसीदिति । पुरंजनादीन्स्वयमेवेतः पंचमेऽध्याये व्याख्यास्यति । तथापि सुखग्रहणाय यथापयोगं इति संदिश्य भगवान्वर्हिषदैरभिपूजितः ॥ पश्यतां राजपुत्राणां तत्रैवांतर्दधे हरः ॥ १ ॥ रुद्रगीतं भगवतः स्तोत्रं सर्वे प्रचेतसः ॥ जपन्तस्ते तप-स्तेपुर्वर्षाणाम्युतं जले ॥ २ ॥ प्राचीनवर्हिषं क्षत्तः कर्मस्वासक्तमानसम् ॥ नारदोऽध्यात्मतत्त्वज्ञः कृपालुः प्रत्यबोधयत् ॥ ३ ॥ श्रेयस्त्वं कतमद्रा-जन्कर्मणात्मन ईहसे।। दु:खहानिः सुखावाप्तिः श्रेयस्तन्नेह चेष्यते ॥ ४ ॥ राजोवाच ॥ न जानामि महाभाग परं कर्मापविद्धधीः ॥ बिह मे विमलं ज्ञानं येन मुच्येय कर्मभिः ॥५॥ गृहेषु कूटधर्मेषु पुत्रदारधनार्थधीः॥ न परं विंदते मृढो भ्राम्यन्संसारववर्त्मसु ॥ ६ ॥ नारद उवाच ॥ भी भो प्रजापते राजन्पशून्पश्य त्वया अवरे ॥ संज्ञापितान् जीवसंघान्निर्घणेन सहस्रशः ॥ ७ ॥ एते त्वां संप्रतीचंते स्मरंतो वैशसं तव ॥ संपरेतमयःकूटै-शिंछदंत्युत्थितमन्यवः ॥ ८ ॥ अत्र ते कथयिष्ये अमुिमतिहासं पुरातनम् ॥ पुरंजनस्य चरितं निवोध गदतो मम ॥९॥ आसीत्पुरंजनो नाम राजा राजन्बृहच्छ्रवाः ॥ तस्याविज्ञातनामासीत्सखाऽविज्ञातचेष्टितः ॥ १० ॥ सोऽन्वेषमाणः शरणं बभ्राम पृथिवीं प्रभुः ॥ नानुरूपं यदाऽविंददभूत्स विमना इव ॥ ११ ॥ न साधु मेने ताः सर्वा भूतले यावतीः पुरः ॥ कामान्कामयमानो असौ तस्य तस्योपपत्तये ॥ १२ ॥ स एकदा हिमवतो दक्षि-णेष्वथ सानुषु ॥ ददर्श नवभिद्धीर्भिः पुरं लक्षितलक्षणाम् ॥ १३ ॥ प्राकारोपवनाट्टालपरिखैरचतोरणैः ॥ स्वर्णरीप्यासैः शृंगैः संकुलां सर्वतो किंचिर्तिकचिद्वचारूयास्यामः । तत्र स्वकर्मभिः पुरं शरीरं जनयतीति पुरंजनो जीवः । न विज्ञातं नाम यस्य न च विज्ञातं चेष्टितं यस्य स ईश्वरस्तस्य सखा । यद्वा विज्ञातं चेष्टितं जीवप्रेरणादिलक्षणं यस्य जीवपारतःच्यस्यानुभवसिद्धत्वात् ॥ १० ॥ शरणं भोगायतनं देहं पृथिवीं तदुलपक्षितं ब्रह्मांडम् ॥ ११ ॥ यावत्यः पुरस्तास्तस्य कामस्योपपत्तये प्राप्त्ये असी साधु न मेने । गवा-दिदेहानामैहिकपारलौकिकभोगभोग्यत्वाभावात् । तथा च श्रतिः । ताभ्यो गामनयनत्ता अब्रुवन्न वै नोऽयमलमिति ताभ्योऽश्वमानयत्ता अब्रुवन्न नोऽयमलमितीति ॥ १२ ॥ हिमवतो दक्षिणेष सानुषु कर्मचेत्रे भारतवर्षे पुरं मनुष्यशरीरम् । लक्षितानि दृष्टानि सर्वाणि लक्षणानि यस्याम्। अधपंगुत्वादिदोषरहितामित्यर्थः ॥ १३ ॥ तामनुवर्णयति त्रिभिः । अत्र किचित्किचित्सादृश्यमव-

लंब्य कथाशींदर्याय प्राकारादीनि वर्ण्यन्ते। परिचौरिति पुंस्त्वमार्षम् । अक्षाणींद्रियाणि गवाक्षाः त्वगादयः शरीरावयवाः प्राकारादिपुरावयवत्वेन निरूप्यते । स्वर्णादिशक्तैः शिखरैर्युक्ता ये गृहास्तैः

श्रीधरी

या २५

118011

15

संकुलामिति आधारादिचकाणि गृहाः भृंगाणि च राजसादिस्वभावा विवक्षिताः ॥ १४ ॥ नीलादिभिः क्लप्ता हर्म्यस्थली यस्याम् । अरुणं माणिक्यम् । स्थली हृदयम् । नाड्यो नीलादि-भावेन निरूप्यंते तत्तिद्विषयवासना वा । भोगवतीं नागानां पुरीमिव ॥ १५ ॥ सभा समाजस्थानम् । चत्वरं चतुष्पथः । रथ्या राजमार्गः । आक्रीडायतनं द्युतादिस्थानम् । आपणो हद्वस्तैः । चैत्यं जनानां विश्वामस्थानम् । घ्वजेषु पताकास्ताभिश्व युक्ताम् ॥ १६ ॥ अत्र च विषयनिष्ठबुद्धियोगेन जीवस्य देहसंबंध इति विवक्षया विषयवर्गं बाह्योपवनत्वेन निरूपयित । तिर्द्धिशेषान् स्रक्चंदनादीन् दिव्यद्रमलतादिभावेन । शेषः कथालंकारः । बाद्योपवने प्रमदां ददर्शेति चतुर्थेनान्वयः । नदतां विहंगालिकुलानां कोलाहलो येषु ते जलाशया यस्मिन् ॥ १७॥ हिमनिर्झराणां विष्रपो बिदवस्तद्वता कुसुमाकरसंबंधिना वायुना चलंतः प्रवाला विटपाः शाखाश्र येपां तैर्धृत्तैनिलिनीनां सरसीनां तटेषु संपरसमृद्धियिस्मन् ॥१८॥ अनावाधे तत्कृतवाधारहिते सुनिवतैरहिस्नैः। आत्मानमाहृतं मन्यते यत्र ॥१९॥ तत्र प्रमदोत्तमां विषयविवेकवतीं वृद्धि ददश । यहच्छयाऽऽगतामिति तयोः संबंधस्य दुनिहरूयत्वं दर्शयति । तामनुवर्णयति सार्धेश्वतुभिः । दशभिर्ज्ञानक-गृहैः ॥ १४ ॥ नीलस्फिटिकवैदूर्यमुक्तामरकतारुणैः ॥ क्लप्तहर्म्यस्थलीं दीप्तां श्रिया भोगवतीमिव ॥ १५ ॥सभावत्वररध्याभिराक्रीडायतनापणैः ॥ चैत्यध्वजपताकाभिर्युक्तां विद्रुमवेदिभिः ॥ १६ ॥ पुर्यास्तुँ बाह्योपवने दिन्यद्रुमलताकुले ॥ नदिद्वहंगालिकुलकोलाहलजलाशये ॥ १७ ॥ हिम-निर्झरविपुष्पत्कुसुमाकरवायुना ॥ चलत्प्रवालविटपनिलनीतटसंपदि ॥ १८ ॥ नानारण्यमृगवातैरनाबाधे मुनिवतैः ॥ आहूतं मन्यते पांथो यत्र कोकिलकूजितैः ॥ १९ ॥ यहच्छया ८ अगतां तत्र ददर्श प्रमदोत्तमाम् ॥ भृत्यैर्दशभिरायांतीमेकैकशतनायकैः ॥२०॥ पंचशीर्षाहिना ग्रुतां प्रतीहारेण सर्वतः ॥ अन्वेपमाणामृषभमप्रोढां कामरूपिणीम् ॥ २१ ॥ सुनासां सुदतीं बालां सुकपोलां वराननाम् ॥ समविन्यस्तकर्णाभ्यां बिश्रतीं कुण्डल-श्रियम् ॥२२॥ पिशंगनीवीं सुश्रोणीं स्यामां कनकमेखलाम् ॥ पद्भयां कणद्भयां चलतीं नूपुरैर्देवतामिव ॥२३॥ स्तनौ व्यंजितकैशोरौ समवृत्तौ निरंतरौ ॥ वस्नांतेन निगृहंतीं त्रीडया गजगामिनीम् ॥२४॥ तामाह लिलतं वीरः सत्रीडस्मितशोभनाम् ॥ स्निग्धेनापांगपुंखेन स्पृष्टः प्रेमोदुञ्चम-दुभुवा ॥ २५ ॥ का त्वं कंजपलाशाक्षि कस्यासीह कुतः सित ॥ इमामुपपुरीं भीरु किं चिकीर्षसि शंस मे ॥२६॥ क एतेऽनुपथा ये त एकादश महाभटाः ॥ एता वा ललनाः सुभ्रः कोऽयं तेऽहिः पुरःसरः ॥ २७ ॥ त्वं हीर्भवान्यस्यथ वाग्रमापतिं विचिन्वती किं सुनिवद्रहो वने ॥ त्वदंत्रि-में निद्रयेः एकैकं प्रत्येकं शतमनंता वृत्तयस्तासां नायकैः पातिभिः सह । पाठांतरे नायिका स्त्रियो येषां तैः ॥ २० ॥ पंचशीर्षाणि वृत्तयो यस्य तेनाहिना प्राणेन प्रतीहारेण पालकेन गुप्ताम् । न्ध्रपमं भर्तारम् । अब्रौढां पोडशवार्षिकीम् ॥ २१ ॥ गंधज्ञानादिभिर्बुद्धचनयवैः सुनासत्वादि निरूप्यते । समं विन्यस्तौ रचितौ कंणों ताम्यां कुंडलशोभां दघतीम् ॥२२॥ अन्नमयं हि सौम्य मन इति यत्क्रष्णं तदत्रस्येत्यादिश्रुत्यनुसारेण क्यामामित्युक्तम् । नृषुरैः क्वणद्भधाम् । नृषुरेण पादांगुलीयकानामप्युपलक्षणाद्वहुवचनम् ॥ २३ ॥ व्यंजितं कैशोरं यौवनोपक्रमो याभ्याम् । समी च वृत्ती च ॥ २४ ॥ तामाईति तयोः संवादोक्तिः संबंधदाढ्यीय अपांग एव पुंखो मूलप्रांतो यस्य कटाक्षस्य वाणस्य तेन स्पृष्टो विद्धः प्रेम्णा उच्चैर्श्रमंती अूर्धनुःस्थानीया यस्मिस्तेन ॥२५॥ कुतः स्थानादिहागताऽसि । हे सित ! पुर्याः समीपस्था उपपुरी भूस्तामालच्य कि कर्तुमिष्ब्रसीत्यर्थः ॥२६॥ ते तव येऽनुपथा अनुवर्तिन एते के एकादशो महान्भटो पृहद्बलत्वेन

वच्यमाणो येषु दशसु ते । बुद्धेर्मनसः पृथगुपादानं बुद्धिपरिचारकेन्द्रियसहायतया तत्परिचारकत्विवक्षया ॥२०॥ त्वं हीः किं पतिं धर्मं विचिन्वती । अथवा भवानी पतिं शिवं विचिन्वती । अथवा कि वाक् सरस्वती पति ब्रह्माणम् । रमापति विष्णुम् । मुनिरिव संयता सती । कथंभृतं पतिम् । त्वदंधिकामेनैव त्वत्कृतया त्वदंधिकामनयैव प्राप्ताः समस्ताः कामा येन तम् ॥ २८ ॥ हे वरोरु ! आसां मध्ये त्वमन्यतमाऽपि न संभवसि । यतो सुविस्पृक् निह देवता सुवं स्पृशंति । वीरवरेण मया । नतु त्वमकर्मा कथं त्वया सहालंकरोमीति चेत्तत्राह । अदभ्रम-नन्पं कर्म त्वत्संगाद्यस्य मम तेन स्वतोऽकर्मत्वेन त्वत्संगात्सकर्मा भवामीत्यर्थः। परं वैक्कंठम्।। २९।। यद्यस्मात्तवापांगेन विखंडितमिंद्रियं मनो यस्य तं मां मनोभवो वाधते। अथ तस्मादनुगृहाण । सत्रीडं यद्भावेन प्रेम्णा स्मितं तेन विश्रमंती या अस्तयोपसृष्टः प्रेरितः ॥ ३० ॥ यद्बीडया संमुखं न भवति तदाननमुत्रीय मे दर्शय । शोभने भुवौ यस्मिन् सुतारे शोभन-कनीनिके लोचने यस्मिन् । व्यालंबिनो दीर्घा ये अलकास्तेषां बुंदेन संवतम् । वन्गूनि वाचकानि वाक्यानि यस्मिन् ॥३१॥ हे वीर ! सापि तं दृष्टा मोहिता सती तमाह ॥ ३२ ॥ यत्पृष्टं

कामाससमस्तकामं क पद्मकोशः पतितः करात्रात् ॥ २८ ॥ नासां वरोर्वन्यतमा भुविस्वनपुरीमिमां वीरवरेण साकम् ॥ अर्हस्यलंकर्तुमदभ्रकर्मणा लोकं परं श्रीरिव यज्ञपुंसा ॥ २९ ॥ यदेन माऽपांगविखंडितेंद्रियं सर्वाडभावस्मित्विभ्रमदुभुवा ॥ त्वयोपसृष्टो भगवान्मनोभवः प्रबाधतेऽयानुगृहाण शोभने ॥ ३० ॥ तदाननं सुमु सुतारलोचनं व्यालंबिनीलालकवृंदसंवृतम् ॥ उषीय मे देशीय वल्गुवाचकंयद्त्रीडया नाभिमुखं शुचिस्मिते ॥३१॥ नारद उवाच ॥ इत्थं पुरंजनं नारी याचमानमधीरवत् ॥ अभ्यनंदत तं वीरं हसंती वीर मोहिता ॥ ३२ ॥ न विदाम वयं सम्यक्तीरं पुरुषर्भ ॥ आत्मनश्च परस्यापि गोत्रं नाम च यत्ऋतम् ॥३३॥ इहाद्य संतमात्मानं विदाम न ततः परम् ॥ येनेयं निर्मिता वीर पुरी शरणमात्मनः ॥ ३४ ॥ एते सखायः सख्यो मे नरा नार्यश्र मानद ॥ सुप्तायां मिय जागितं नागोऽयं पालयनपुरीय ॥ ३५॥ दिष्टचाऽऽगतोऽसि भद्रं ते ग्राम्यानकामान-भीष्ससे ॥ उद्घहिष्यामि तांस्ते उहं स्वबंधु भिररिंदम ॥ ३६ ॥ इमां त्वमधितिष्ठस्व पुरीं नवसुखीं विभो ॥ मयोपनीतानगृह्णानः कामभोगान् शतं समाः ॥३७॥ कं नु त्वदन्यं रमये ह्यरतिज्ञमकोविदम् ॥ असंपरायाभिमुखमश्वस्तनविदं पशुम् ॥३८॥ धर्मो ह्यत्रार्थकामौ च प्रजानंदोऽमृतं यशः ॥ लोका विशोका विरंजा यात्र केविलनो विदुः ॥३९॥ पितृदेवर्षिमत्यीनां भूतानामात्मनश्च ह ॥ चेम्यं वदंति शरणं भवेऽस्मिन्यद्गृहाश्रमः ॥४०॥ कस्यासीत्यनेन कस्य प्रत्री गोत्रजेति का त्विमिति च किंनामासीति तत्राह । आत्यनो सम परस्य तवापि कर्तारं सम्यक् न विद्यः । गोत्रं नाम च यत्कृतं भवति तं च न विद्यः ॥ ३३ ॥ आत्मनो मम शरणिमयं पुरी येन निर्मिता तं च न विद्यः ॥ ३४ ॥ यत्पृष्टं क एते अनुपथा इति तत्राह । एत इति ॥ ३५ ॥ आस्तां नामगोत्रादि यदत्रागतोऽसि एति दृष्ट्या भद्रं तावत् । ग्राम्यानिद्रियग्रामाहीन् उद्वहिष्यामि संपादियिष्यामि स्ववंधुभिः सखीभिश्र ॥ ३६ ॥ समाः संवत्सरान् मनुष्यदेहप्रवेशाच्छतमित्युक्तम् ॥ ३७ ॥ प्रवृत्तिस्यभावत्यात्रिवृत्तिनिदापूर्वकं 🛮 🗓 तत्संगमभिनंदति । कमिति पंचिमः । त्वत्तोऽन्यं कं नु रमये । अरतिज्ञं नैष्ठिकम् । अकोविदमनिषिद्धमुखत्यागिनम् । संपरायो मृत्युस्तदनिममुखं परलोकिचिताशून्यम् । अश्वस्तनिवदं श्व इदं फर्तन्यमितीहरुोकचिताशून्यम् । अतएव पशुतुन्यम् ॥ ३८ ॥ अत्र गाईस्थ्ये । प्रजानंदः पुत्रसुखम् । अमृतं मोक्षः । केवलिनो यतयः ॥ ३९ ॥ गृहाश्रम इति तदेतत्वेमाई शरण-

माश्रयं वदंति ॥ ४० ॥ ४१ ॥ भोगिभोगयोः सर्पदेहाकारयोस्तव भुजयोर्यत्र सन्जेदेवंभृतं कस्याः स्थित सनः स्यान्न कस्या अपि । यो भवाननाथवर्गा दीनस्तोमास्तेपामाधिमलमत्यर्थमपोहितुं सर्वत्र चरति । केनापोहितुम् । घुणयोद्धतोऽतिशयितो यः स्मितपूर्वकोऽवलोकस्तेन ॥ ४२ ॥ समुद्य समुदीर्य समा संवत्सरान् ॥ ४३ ॥ तत्र जाग्रदवस्थां संचेपेणाह । उपगीयमान इति । सपुत्रावस्थामाह । इदानीं हृदयाकाशं स्वावस्थानम् । शुचौ निदाघे ॥ ४४ ॥ इदानीं नवहारप्रदर्शनपूर्वकं जाग्रदवस्थां प्रपंचयित सप्तेति यावद्ध्यायसमाप्ति । तस्याः पुर उपिर कृता द्वारः सप्त । पृत्रा इति पाठे संवताः नेत्रे नासिके श्रोत्रे मुखं चेति सप्त अधो द्वे द्वारो गुदलिंगे यः कश्चनेति आत्मनः सम्यगविज्ञानाद्नियतत्वाच ॥ ४५ ॥ तामु सप्तमु पंच द्वारः पौरस्त्याः पूर्वदिग्भवाः ॥ ४६ ॥ खद्योतवदन्पप्रकाशा वामनेत्रस्पा आविः प्रकटं मुखं यस्याः सा । बहुप्रकाशा दिच्यनेत्रलक्षणा । तस्मादक्षिणोऽर्ध आत्मनो वीर्यवत्तर इति श्रुतेः । स्वानुभवाच तत्र प्रकाशाधिक्यम् । एकत्र संलग्ने विश्राजितं रूपम् । द्युमत्सखश्चन्नःसिहतः ॥ ४७ ॥ नलनालशब्दौ छिद्रवचनौ तद्वती नलिनी नालिनी च वामदक्षिणनासिके अत्रापि संज्ञाभेदादेव कार्ये न्यूनाधिक्यं पूर्ववच्नेयम्।

का नाम वीर विख्यातं वेदान्यं प्रियदर्शनम् ॥ न वृणीत प्रियं प्राप्तं माहशी त्वाहशं पतिम्॥ ४१ ॥ कस्या मनस्ते भुवि भोगिभोगयोः स्त्रिया न सञ्जेद्भजयोर्महाभुज ॥ यो उनाथवर्गाधिमलं घृणोद्धतस्मितावलोकेन चरत्यपोहितुम् ॥ ४२ ॥ नारद उवाच ॥ इति तौ दंपती तत्र समुद्य समयं मियः ॥ तां प्रविश्य पुरीं राजन्मुमुदाते रातं समाः ॥४३॥ उपगीयमानो लिलतं तत्र तत्र च गायकैः ॥ कीडन्परिवृतः स्रीभिईदिनीमाविशच्छुचौ ॥ ४४ ॥ सप्तोपरि कृता द्वारः पुरस्तस्यास्तु द्वे अधः ॥ पृथग्विषयगत्यर्थं तस्यां यः कश्चनेश्वरः ॥ ४५ ॥ पंच द्वारस्तु पौरस्त्या दक्षिणैका तथो-त्तरा ॥ पश्चिमे द्वे अमूषां ते नामानि नृप वर्णये ॥ ४६ ॥ खद्योताविर्मुखी च प्राग्द्वारावेकत्र निर्मिते ॥ विभ्राजितं जनपदं याति ताभ्यां द्युमत्सखः ॥ ४७ ॥ निलनी नालिनी च प्राग्द्वारावेकत्र निर्मिते ॥ अवधूतसल्वस्ताभ्यां विषयं याति सौरभम् ॥ ४८ ॥ मुख्या नाम पुरस्ताद्द्वास्तयापण-बहुदनौ ॥ विषयौ याति पुरराड्रसज्ञविपणान्वितः ॥ ४९ ॥ पितृहुर्नृपपुर्या द्वार्विचणेन पुरंजनः ॥ राष्ट्रं दक्षिणपंचालं याति श्रुतधरान्वितः ॥ ५० ॥ देवहूर्नाम पुर्या द्वा उत्तरेण पुरंजनः ॥ राष्ट्रमुत्तरपंचालं याति श्रुतधरान्वितः ॥ ५१ ॥ आसुरी नाम पश्चाद्द्वास्तया याति पुरंजनः ॥ थ्रामकं नाम विषयं दुर्मदेन समन्वितः ॥ ५२ ॥ निर्ऋतिर्नाम पश्चादुद्वास्तया याति पुरंजनः ॥ वैशसं नाम विषयं छुब्धकेन समन्वितः ॥ ५३ ॥ अवधृतो वाय्वधिष्ठितो घाणः। सौरभं गंधम्।।४८।। मुख्या प्रघाना आस्यम् । आपणो भाषणम् । बहूदनश्चित्रमन्नम् । बह्वोदन इस्यनुक्तिः परोक्षवादत्वाय रसञ्चं रसर्नेद्रियं विषणो वार्गिद्रियं ताम्यामन्वितः ॥४९॥ दिचिणेनेति न तृतीया किंतु दिचिणस्यां दिशीत्यस्मिन्नर्थे तिद्धतोऽयमेनप्पत्ययोऽव्ययसंद्धः। एवमुत्तरेणेति। अयमर्थः। पंचानां विषयाणामन्यतोऽनवगतानां प्रकाशायालमिति पंचालं शास्त्रं अवणकाले च कलाधिक्यादक्षिणकर्णः प्रथमं प्रवर्तते । शास्त्रे च प्रथमं श्रोतव्यं कर्मकांडमित्येतावता साम्येन प्रवृत्तसंज्ञस्य कर्मकांडस्य दक्षिणकर्णेन अवणिमध्यते । अतस्तदर्थमनुष्ठाय पितृभिराहूतः पित्लोकप्रापकं पित्यानं प्रपद्यते। तदनेन प्रकारेण पितृणामाञ्चानमनेन भवतीति पितृहुर्दक्षिणकर्णः एवं तद्वैपरीत्येनोत्तरः कर्णो देवहुः। तथा च व्याख्यास्यति। पितृहुर्दक्षिणः कर्ण उत्तरो देवहः रमृतः ॥ प्रश्चचं च निश्चचं च शाखं पंचालसंक्षितम् ॥ पितृयानं देवयानं श्रोत्राच्छ्कतघराद्वजेदिति ॥५०॥५१॥ असुरा इंद्रियारामास्तेषामियमासुरी शिश्वद्धाः । प्रामकं ग्रामस्थजनानां कंसुखं व्यवायं

॥४२॥

दुमँदेन गुर्होद्रियेण ॥ ५२ ॥ निर्ऋतिर्नाम गुदो मृत्युद्धारस्वात् । वैशसं मलविसर्गम् । छुन्धकेन पायुना तेनोस्कातस्य दुःखप्राप्तेष्ठ व्धकसाम्यम् ॥५३ ॥ अमीपां मध्ये निर्वाक् पादः पेशस्कुद स्तस्ताबुभावंधौ छिद्राभावात् । स्वतोज्ञानकियाशक्त्यभावाच अक्षण्वतामिद्रियवतां देहानामधिपतिः पुरंजनः त्विगिद्रियस्यानुक्तिः सर्वेष्वंतभीवात् ॥ ५४ ॥ अंतःपुरं हृदयं गतं विधूचीनं सर्वतो-मुखं मनः मोहत्रसादहर्षास्तमःसन्तरजःकार्याणि जाया बुद्धिरात्मजा इन्द्रियपरिणामास्तदुद्भवम् ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ जक्षत्यां मक्षयंत्याम् ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ आसतीमासीनाम् ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ॥ ६१ ॥ सर्वासंगत्वादिलक्षणा प्रकृतिः स्वभावो वंचितो यस्य सर्वथा प्रकृत्या वंचित इति वा नेच्छन्ननिच्छन् । क्लैब्यात्पारवश्यात् ॥ ६२ ॥ इति च० टी० पंचित्रशो० ॥ २५ ॥ पड्विशे मृगयान्याजात्स्वप्नजागरणोक्तितः ॥ सद्बुद्धित्यागयोगाभ्यां संसृतिः सा प्रपंच्यते ॥ १ ॥ तदेवमात्मन उपाधिकृतां सुबुप्तावस्थां जाग्रदवस्थां चोक्त्वेदानीं स्वप्नावस्थामाह । स एकदेति दशभिः । महानिष्वासो धतुः कर्तृत्वभोक्तृत्वाद्यभिनिवेशो यस्य स रथमारुध पंचप्रस्थं वनमगादिति तृतीयेनान्वयः । रथं तदानीमेव विधृतं स्वष्नदेहम् । जाग्रहेहस्य शतसंवत्सरोपभोग्य-अंधावमीषां पौराणां निर्वाक्पेशस्कृतावुभौ ॥ अक्षण्वतामधिपतिस्ताभ्यां याति करोति च ॥ ५४ ॥ स यहाँतःपुरगतो विष्चीनसमन्वितः ॥ मोहं प्रसादं हुपँ वा याति जायात्मजोद्भवम् ॥ ५५ ॥ एवं कर्मसु संसक्तः कामात्मा वंचितो अबुधः ॥ महिषी यद्यदीहेत तत्तदेवान्ववर्तत ॥ ५६ ॥ कचित्पिवंत्यां पिवति मदिरां मदविह्नलः ।। अश्रंत्यां कचिदशाति जच्चत्यां सह जञ्जति ।। ५७ ।। कचिद्गायति गायंत्यां रुदत्यां रुदति कचित्।। कचिद्धसंत्यां हसति जल्पंत्यामनुजल्पति ॥ ५८ ॥ कचिद्धावति धावंत्यां तिष्ठंत्यामनुतिष्ठति ॥ अनुशेते शयानायामन्वास्ते कचिदासतीम् ॥ ५९ ॥ कचिच्छुणोति शृण्वंत्यां पश्यंत्यामन्पश्यति ॥ कचिज्जिघति जिघंत्यां स्पृशंत्यां स्पृशति क्वचित् ॥ ६० ॥ क्वचिच शोचतीं जायामनुशोचित दीनवत् ॥ अनुहृष्यति हृष्यंत्यां मुदितामनुमोदते ॥ ६१ ॥ विष्ठव्यो महिष्येवं सर्वप्रकृतिवंचितः ॥ नेच्छन्ननु-करोत्यज्ञः क्लैब्यात्क्रीडामृगो यथा ॥ ६२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कंधे पुरंजनोपाल्याने पंचविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ नारद उवाच ॥ स एकदा महेष्वासो रथं पंचाश्वमाशुगस् ॥ द्वीपं द्विचक्रमेकात्तं त्रिवेणुं पंचबंधुरस् ॥ १ ॥ एकरश्म्येकदमनमेकनीडं द्विकूबरस् ॥ पंचप्रहरणं सप्तवरूथं पंचिवक्रमम् ॥ २ ॥ हैमोपस्करमारुह्य स्वर्णवर्माक्षयेषुधिः ॥ एकादशचमूनाथः पंचप्रस्थमगाद्वनम् ॥ ३ ॥ चचार मृगयां तत्र पुरत्वेनोक्तत्वात् । पंच ज्ञानेंद्रियाण्यश्वा यस्य आशुगं शीघगितम् । द्वे अहंताममते ईपे दंडिके यस्य द्वे पुण्यपापे चक्रे यस्य एकं प्रधानपत्ते यस्य त्रयो गुणा वेणवो ध्वजा यस्य पंच प्राणा वंधुराणि वंधनानि यस्य ॥१॥ एकंमनो रिक्मः प्रग्रहो यस्य एका बुद्धिर्दमनः स्रतो यस्य तंच तंच एकं हृदयं नीडं रिधन उपवेशस्थानं यस्य पंच शब्दादयो विषयाः प्रहियंते प्रक्षिप्यन्ते यस्मिन् । अस्य व्याख्यानं भविष्यति पंचेन्द्रियार्थप्रक्षेप इति । सप्त घातवो वरूथा रक्षार्थं चर्माद्यावरणानि यस्य पंच कर्मेन्द्रियाणि विक्रमा गतिप्रकारा यस्य ॥ २ ॥ हैमोपस्करं सौवर्णाभरणम् । स्वणं-वर्मा । वर्म कवचम् । रजोगुणावृतः अक्षयेपुधिः इत्धीनिंपंगः अनंतवासनाऽहंकारोपाधिः एकादशो मनोरूपश्चमूनाथः सेनापितर्यस्य वासनामयस्य मनसः प्रग्रहत्वं संकल्पविकल्पात्मकस्य वृह-द्वलत्वेन वचयमाणस्य चम्नाथत्विमिति विभागः । पंच शब्दादयो विषयाः प्रस्थाः सानवो यस्मिस्तद्वनं भजनीयं देशमगात् ॥ ३ ॥ आत्ता गृहीता इपवो रागादिरूपाः कार्मुकं भोगाद्य-

श्रीघरी

अ० २६

# 118311

मिनिवेशरूपं येन जायां विवेकवर्ती बुद्धि विहाय अतद्हीं त्यागानहीम् । त्यागे हेतुः । मृग्यंत इति मृगा विषयास्तेषु व्यसनं भोगासक्तिस्तेन लालसाऽतिस्पृहा यस्य ॥४॥ वाणै रागादिभिः वनेषु भजनीयदेशेषु पनगोचगन्भजनीयविषयान् न्यहनदात्मसात्कृतवान् । कथापचे तु स्पष्टसेव ॥५॥ नन्वासुरीं वृत्तिमाश्रित्येति किमिति सृगया निद्यते। कथापचे तावद्राज्ञो विहितैव सा। अध्या-हमपचेऽपि जीवस्य विषयभोगो विहित एवेत्याशंक्याह । तीर्थेष्विति त्रिभिः । अयं भावः । नहि मृगया विधीयते रागप्राप्तत्वात्कितु नियम्यते प्रवृत्तिः संकोच्यते । नियममेव पड्विधं दर्श-यति । यद्यलमस्यर्थं छुन्धो रागी सन् इन्यात्ति तीर्थेषु श्राद्धादिष्वेव । तत्रापि प्रतिदृष्टेषु प्रख्यातेष्वेव न नित्यश्राद्धादिषु । तत्रापि राजैव मेध्यानेव वन एव यावदुपयोगमेवेति । एवं जीवस्य विषयसेवापि यावदुपयोगं न यथेष्टमिति नियम एवेत्यर्थः ॥ ६ ॥ अतो नावक्यकत्वमित्याह । य इति । एवं नियतं कर्म विद्वान् तेनेत्युपलक्षणम् । तेनान्येन वा कर्मणैवमनुष्ठितेन यज्ज्ञानं ह्स आत्तेषुकार्मुकः ॥ विहाय जायामतदर्हां मृगव्यसनलालसः ॥ ४ ॥ आसुरीं वृत्तिमाश्रित्य घोरात्मा निरनुग्रहः ॥ न्यहनन्निशितेर्वाणैर्वनेषु वन-गोचरान् ॥ ५ ॥ तीर्थेषु प्रतिदृष्टेषु राजा मेध्यान्पशून्वने ॥ यावदर्थमलं लुब्धो हन्यादिति नियम्यते ॥ ६ ॥ य एवं कर्म नियतं विद्वानकुर्वीत मानवः ॥ कर्मणा तेन राजेन्द्र ज्ञानेन न स लिप्यते ॥ ७ ॥ अन्यथा कर्म कुर्वाणो मानारूढो निवद्धचते ॥ गुणप्रवाहपतितो नष्टप्रज्ञो त्रजत्यधः ॥ ८ ॥ तत्र निर्भिन्नगात्राणां चित्रवाजैः शिलीमुखैः ॥ विभ्ववोऽभूद्दुःखितानां दुःसहः करुणात्मनाम् ॥ ९ ॥ शशान्वराहान्महिषान्गवयान् रुरु-शल्यकान् ॥ मेध्यानन्यांश्च विविधान्विनिधन् श्रममध्यगात् ॥ १० ॥ ततः चुत्त्रपरिश्रांतो निवृत्तो ग्रहमेयिवान् ॥ कृतस्नानोचिताहारः संविवेश गतक्लमः ॥ ११ ॥ आत्मानमईयांत्रके धूपालेपस्रगादिभिः ॥ साध्वलंकृतसर्वांगो महिष्यामाद्धे मनः ॥ १२ ॥ तृप्तो हृष्टः सुद्दप्रश्च कंद्पीकृष्ट-मानसः ॥ न व्यचष्ट वरारोहां गृहिणीं गृहमेधिनीम् ॥ १३ ॥ अंतःपुरिश्वयोऽपृच्छद्विमना इव वेदिपत् ॥ अपि वः कुशलं रामाः सेश्वरीणां यथा पुरा ॥ न तथैतर्हि रोचंते गृहेषु गृहसंपदः ॥ १४ ॥ यदि न स्याद्गृहे माता पत्नी वा पतिदेवता ॥ व्यंगे रथ इव प्राज्ञः को नामासीत दीनवत् ॥ १५॥ क वर्तते सा ललना मज्जंतं व्यसनार्णवे ॥ या मामुद्धरते प्रज्ञां दीपयन्ती पदे पदे ॥ १६॥ रामा ऊचुः ॥ नरनाथ न जानीमस्त्वित्रया यद्भवस्यति ॥ भूतले निरवस्तारे शयानां पश्य शत्रुहन् ॥ १७॥ नारद उवाच ॥ पुरंजनः स्वमहिषीं निरीद्यावधुतां भुवि ॥ तत्संगोन्मथितज्ञानो भवति तेन ज्ञानेन हेतुना सोऽनुष्ठाता न लिप्यते ॥७॥ अन्यथा नियमोल्लंथनेनांतःकरणशुद्ध्यभावात् कर्तृत्वाभिमानसाहृदः कर्मभिरनुवद्ध्यते ततश्च गुणप्रवाहे पतिनोऽघो व्रजति ॥८॥ प्रासं-गिकं परिसमाप्य पुनर्मुगयामेवानुवणयति । तत्रेति । चित्रा वाजाः पक्षा येषां तैः विष्ठवो नाशः करुणात्मनां कृपाळूनां दःसहः ॥ ९ ॥ १० ॥ तदेवं स्वप्नावस्था दशिता इदानीं पुनरिष विवेकवत्या बुद्ध्या रममाणस्य प्रत्रादिसंतति प्रयंचियण्यन्कथातीँद्र्याय तस्याः प्रणयकुपिताया अनुनयं प्रस्तावसहितमाह । तत इत्यारम्य यावद्ध्यायसमाप्ति । एथिवानागतः कृतं स्नानम्भिचत आहारथ येन । संविवेश शब्यामाश्रिता ॥११ ॥ १२ ॥ गृहमेशिनी सान्त्रिकी बुद्धि राजस्यां बुद्ध्यां वर्तमानां नापश्यत ॥ १३ ॥ वेदिपत् हे प्राचीनवर्हिः ! अंतःपुरिक्षयस्तत्सखीः सेश्वरीणां स्वामिनीसहितानाम् । यथा पुरेत्यादि पृथग्वाक्यम् ॥ १४ ॥ व्यंगे चक्रादिहीने ॥ १५ ॥ १६ ॥ निरवस्तारे आस्तरणरहिते ॥ १७ ॥ अवधुतां त्यक्तदेहादराम् । तत्संगेनोन्मधितं व्याकुलं

ज्ञानं यस्य ॥ १८ ॥ स्नेहसंरंभः प्रणयकोपस्तस्य लिंगं कुटिलदृष्ट्यादि स्वस्मिन लब्धवान् ॥ १९ ॥ उत्संगमारोप्य लालिताम् ॥ २० ॥ कृतमागोऽपराधो यैस्तेषु आत्मसात्कृत्वा अस्मद्धी-नोऽयमिति मत्वा शिक्षार्थं दंडं न कुवति ते भृत्या मंद्भाग्याः ॥ २१ ॥ यतः परमोऽतुग्रहो दंडः । यस्तु दंडतो विषीदति सोऽज्ञ इत्याह । वाल इति वंधुकृत्यं शिक्षाकरणम् । अमर्षणः क्रोधी ॥२२॥ हे सुद्वि हेसुत्रु हे मनस्विनि ! सा त्वमस्माकं स्वामिन्यतः स्वानां सुखं प्रदर्शय । कीदृशम् । अनुरागभारेण बीद्यया च यो विलम्बो मंथरता तेन विलसन्हसितावलोको यस्मिन् नीला अलका एवालयस्तैरुपस्कृतं भूपितम् । उन्नसमुन्नतनासिकम् ।वन्गु वाक्यं यस्मिस्तत्॥२३॥हे वीरपत्नि वीरस्य मम भार्ये। यस्ते कृताराधस्तस्मिन्नहं ब्राह्मणकुलादन्यत्रान्यस्मिन्मुररिपृदासादितरत्र च दमं दघे दंडं करोमि किंतु तं विगतभयमुच्चैर्मुदितं त्रिलोक्यामन्यत्र वै लोकत्रयाद्बहिरिप न पश्यामि । यद्भयादेवासौ मरिष्यतीत्यर्थः ॥२४॥ ते वक्त्रमितः पूर्वं कदाचिदिप वितिलकं न वैक्लब्यं परमं ययौ ॥ १८ ॥ सांत्वयन् श्लच्णया वाचा हृदयेन विदृयता ॥ प्रेयस्याः स्नेहसंरंभिलंगमात्मिन नाभ्यगात् ॥ १९ ॥ अनुनिन्येऽथ शनकैवीरोऽनुनयकोविदः ॥ पस्पर्श पादयुगलमाह चोत्संगलालिताम् ॥ २० ॥ पुरञ्जन उवाच ॥ नूनं त्वकृतपुण्यास्ते भृत्या येष्वीश्वराः शुभे ॥ कृतागःस्वात्मसात्कृत्वा शिक्षादंडं न युञ्जते ॥ २१ ॥ परमोऽनुत्रहो दण्डो भृत्येषु प्रभुणाऽर्पितः ॥ बालो न वेद तत्तन्वि बंधुकृत्यममर्पणः ॥२२॥ सा त्वं मुखं सुदति सुभ्वन्रागभारत्रीडाविलंबविलसद्धसितावलोकम् ॥ नीलालकालिभिरुपस्कृतमुत्रसं नः स्वानां प्रदर्शय मनस्विनि वल्गु वाक्यम् ॥ २३ ॥ तस्मिन्द्धे दममहं तव वीरपत्नि योऽन्यत्र भूसुरकुलात्कृतिकिल्बिषस्तम् ॥ पश्ये न वीतभयमुन्मुदितं त्रिलोक्यामन्यत्र वै मुरिरपोरितरत्र दासात् ॥ ३४ ॥ वक्त्रं न ते वितिलकं मलिनं विहर्षं संरंभभीममविमृष्टमपेतरागम् ॥ पश्ये स्तनाविष शुचापहतौ सुजातौ विवाधरं विगतकंकुम-पंकरागम् ॥ २५ ॥ तन्मे प्रसीद सुहृदः कृतिकिल्बिषस्य स्वैरं गतस्य मृगयां व्यसनातुरस्य ॥ का देवरं वशगतं कुसुमास्रवेगविस्नस्तपौंस्नमुशती न भजेत कृत्ये ॥ २६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे पुरंजनीपारुयाने षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ नारद उवाच ॥ इत्यं पुरञ्जनं सध्यग्वशमानीय विश्रमैः ॥ पुरंजनी महाराज रेमे रमयती पतिस् ॥ १ ॥ स राजा महिषीं राजनसुरनातां रुचिराननाम् ॥ कृतस्वस्त्ययनां तुष्ठा-पश्यामि । संरंभेण कोपावेशेन भीमं भयङ्करं अविमृष्टमनुञ्ज्वलम् । अपेतरागं स्नेहशून्यं तथा ते सुजातौ शोभनौ स्तनाविष शोकाश्रमिरुपहतौ न पश्यामि तथा विवक्तलाकारमधरं च विगतः कुंकुमपंकतुल्यस्तांबूलरागो यस्मात्तादृशं न पश्यामि । इदानीं कुत एवं जातमिति शेषः । पाठांतरे एवंभूतं मुखं स्तनौ च पश्यन् शं न विदामीत्यन्वयः । विगतः कुंकुमपंकरागो याभ्यामिति स्तनयोबिशेषणम् ॥२५॥ तत्तस्मात्कृतं किल्विपमपराधो येन तस्य किल्विपमेवाह । स्वैरं स्वातंत्र्येण त्वामपृष्ट्वा मृगयां गतस्य देवो देवनं क्रीडा तां राति ददातीति देवरः कांतस्तम् । काम-वेगेन विस्नस्तं पौरनं पौरुपं धेर्यं यस्य तम् । उशती कामयमाना कृत्ये कर्तुं योग्येऽर्थे का न भजेत ॥२६॥ इति भागवते चतुर्थे टीकायां पड्विशोऽध्यायः॥२६॥ सप्तविशे प्रिया पुत्राद्यासक्त्या विस्मृतात्मनः ॥ कालकन्याद्युपाख्यानैजरारोगाद्यदीर्यते ॥ १ ॥ तदेवं जीवस्यानुनयादिकथासीदर्येणात्यंतम्रुपाधिवश्यत्वमुक्त्वा तिक्रिमित्तां संसारपरंपरां निरूपियतुमाह । इत्यमिति । अत्र च प्रतिपदं कथंचिद्घ्यात्मपचेऽपि योजयितुं शक्यमेव । श्रीनारदेन तु जीवस्य स्त्रीपुरुषवासनादार्ट्येन विचित्रा संसुतिर्भवतीत्येताबदेव कथातात्पर्यं दिशंतम् । क्वचित्पुमान्कविच स्त्री क्वचित्रामय-

श्रीधर।

W - 710

แลลแ

....

स एवं मधुभुक् चुद्रसुखभोक्ता स्वपापंदैरिंद्रियैः नाविद्ञालोचितवान् ॥१८॥ कालस्य दुहिता जराऽस्ति तां न प्रत्यनंदत नैच्छत् वर्हिष्मन् हे प्राचीनविहः । ॥१९॥ पूरवे ययातिपुत्राय तेन वृता सती वरमदात् । ययातिः शुक्रशापाञ्जरां प्राप्य पुत्रानुवाच इमां गृह्णीतेति तां ज्येष्ठाश्चत्वारों न जगृहुः । पूरुस्तु जगृहे । ततो ययातिस्तस्मै राज्यं ददाविति जरैवादादित्युक्तम् ॥२०॥ सा जरा बृहत् वर्तं नैष्ठिकम् ॥ २१ ॥ प्रत्याख्यातवित मिय संरम्य क्रोधं कृत्वा नैकत्र स्थातुमईसीति शापमदात् ॥ २२ ॥ आध्यो व्याध्यश्च यवनास्तेषामीश्वरं भयनामानं वर्त्र ॥ २३ ॥ हे वीर ! त्वामीष्मितं पति वृष्णे । न रिष्यति न नव्यति ॥२४॥ लोकतो वेदतश्च यहेयत्वेन त्राक्षत्वेन चोपनतं प्राप्तं तद्याच्यमानं यो न ददाति यश्च दीयमानं नेच्छति न गृह्णाति हमौ द्वौ कमभृतावनुशोचित्त संतः ॥ २५ ॥ पुरुषेण कर्तव्यो धर्मः पौरुषः ॥ २६ ॥ देवगुह्यं मरणम् । तिद्धि प्राणिनां वैराग्यानुद्याय देवैगोष्यते ॥ २७ ॥ तुभ्यं तव आत्मसमाधिना ज्ञानदृष्ट्या

लोकीं वरिमच्छती ॥ पर्यटंती न विहेष्मन्प्रत्यनंदत कश्चन ॥ १९ ॥ दौर्भाग्येनात्मनो लोके विश्रुता दुर्भगेति सा ॥ या तृष्टा राजर्षये तु वृताऽदात्पूरे वरम् ॥ २० ॥ कदाचिदटमाना सा ब्रह्मलोकान्महीं गतम् ॥ वन्ने बृहद्वृतं मां तु जानती काममोहिता ॥ २१ ॥ मयि संरम्य विपुलमदाच्छापं सुदु:सहम् ॥ स्थातुमहीस नैकन्न मयाच्ञाविसुखो सुने ॥२२॥ ततो विहतसंकल्पा कन्यका यवनेश्वरम् ॥ मयोपदिष्टमासाय वन्ने नाम्ना भयं पतिम् ॥ २३ ॥ ऋषभं यवनानां त्वां वृणे वीरेपितं पतिम् ॥ संकल्पस्त्विय सृतानां छतः किल न रिष्पिति ॥ २४ ॥ द्वाविमावनुरोशिति वालावसदवग्रहो ॥ यल्लोकशास्त्रोपनतं न राति न तिदच्छिति ॥२५॥ अथो अंजस्य मां मद्र भजतीं मे दयां छरु ॥ एतावान्पोरुषो धर्मो यदार्तान्तुकंपते ॥ २६ ॥ कालकन्योदितवश्चो निशम्य यवनेश्वरः ॥ विकीर्घुदेवयुद्धं स सिमतं तामभापत ॥ २० ॥ मया निरूपितस्तुभ्यं पतिरात्मसमाधिना ॥ नाभिनंदिति लोकोऽयं त्वामभद्रामसंमताम् ॥ २० ॥ त्वमन्यक्तगितिश्वर्ता कर्मविनिर्मितम् ॥ याहि मे पृतनायुक्ता प्रजानाशं प्रणेष्यसि ॥ २९ ॥ प्रज्वारोऽयं मम भाता त्वं च मे भगिनी भव ॥ चराम्युभाभ्यां लोकेऽस्मिन्नव्यक्तो भीमसैनिकः ॥ ३० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्थे पुरंजनोपाख्याने सप्तिविशोऽध्यायः ॥ २० ॥ नारद उवाच ॥ सैनिका भयनाम्नो ये विहिष्पन्दिष्टकारिणः ॥ प्रज्वार-कालकन्याभ्यां विचेरुरवनीमिमाम् ॥ १ ॥ त एकदा तु रभसा पुरंजनपुरीं नृप ॥ रुरुश्रीमभोगाख्यां जरत्यन्नगपालिताम् ॥ २ ॥ कालकन्याऽपि

याच्यमानोऽयं लोकस्त्वां नेच्छति ॥२८॥ अतोऽव्यक्तगतिः कुतः प्राप्तेत्यलक्षितगतिः सती लोकमाक्रम्य श्रुंच्य एवं सर्वोऽपि लोकस्त्य पतिः स्यादित्यर्थः । न चैवं त्वया शंकनीयं प्रतिक्लां मां लोको हिनिष्यतीति यस्मान्यमेव प्रजानाशं करिष्यसीत्याह । याद्दीति या मदीया यवनप्रतना तया युक्ता ॥ २९ ॥ किंच प्रव्वार इति मारको वैष्णवो ज्वरः महेश्वरस्य व्याष्यं-तःपातित्वात् भीमा घोराः सैनिका यस्य ॥३०॥ इति चतुर्थे टीकायां सप्तविंशोऽध्यायः ॥२७॥ अष्टविंशे तु वैद्रम्याख्यानेन स्त्रीविचितया ॥ स्त्रीत्वं प्राप्तस्य दैवेन कदाचिन्युक्तिरुच्यते ॥ १ ॥ इदानीं तु पुरंजनस्य पुदेहत्यागपूर्वकं स्नीत्वप्रकारमाह । सैनिका इत्यादि राजसिंहस्य वेश्मनीत्यन्तेन दिष्टं दैवं कुर्वत्यधिकुर्घन्तीति तथा मृत्योरादेशकारिण इति वा ॥ १ ॥ जरत्पन्नभेन जीर्ण- श्रीधरी

1

अ०२८

प्राणिन पालिताम् ॥ २ ॥ ३ ॥ द्वाभिश्रच्चरादिभिः रोगरूपेण प्रविक्य ॥ ४ ॥ ५ ॥ कन्यया जरयोपगूढः संस्तत्प्रतिक्रियां न लेभे । इति तृतीयेनान्वयः । हतैश्वर्य उत्थानादिष्वशक्तः ॥६॥ प्रतिक्लानपेक्षितविषयप्रापणान् अनाहतानादरमकुर्वाणान् स्वाधीनत्वाभावात् । अनुगा इन्द्रियाणि अमात्या इन्द्रियदेवाः । गतसौहदामध्यवसायावात् ॥७॥ कन्यया जस्यम् । पंचाला-न्विषयान् अरिभिव्योध्यादिभिदृषितान् ॥ ८ ॥ कालकन्यया हेतुभृतया यातयामान्निःसारानपि कामानभिलपन् विगता आत्मनो गतिः पारलौकिकी ऐहिकः पुत्रादिश्नेहश्च यस्य सः । गतिः स्नेहादिति वा पाठः । स राजा पुरंजनो हातुं प्रचक्रमे । उपक्रांतवानिति द्वयोरन्वयः ॥ ९ ॥ अनिकामतोऽनिच्छ्याऽपि ॥ १० ॥ ११ ॥ सपरिच्छदो भृत्यवर्गसहितः । कुद्वेवेन दीव्यतीति

बुभुजे पुरंजनपुरं बलात् ॥ ययाऽभिभूतः पुरुषः सद्यो निःसारतामियात् ॥ ३ ॥ तयोपभुज्यमानां वै यवनाः सर्वतो दिशम् ॥ द्वाभिः प्रविश्य सुभृशं प्रार्दयन्सकलां पुरीम् ॥ ४ ॥ तस्यां प्रपीड्यमानायामभिमानी पुरंजनः ॥ अवापोरुविधांस्तापान्कुटुंबी ममताकुलः ॥ ५ ॥ कन्योपगृहो नष्टश्रीः कृषणो विषयात्मकः ॥ नष्टश्रज्ञो हृतैश्वयों गंधर्वयवनैर्वलात् ॥ ६ ॥ विशीर्णां स्वपुरीं वीच्य प्रतिकृलाननाहतान् ॥ पुत्रान्पौत्रानुगान्मात्यान् जायां च गतसौहदाम् ॥ ७ ॥ आत्मानं कन्यया ग्रस्तं पंचालानरिदृषितान् ॥ दुरंतिवितामापन्नो न लेभे तत्प्रतिक्रियाम् ॥ ८ ॥ कामान्मात्यान् जायां च गतसौहदाम् ॥ ७ ॥ आत्मानं कन्यया ग्रस्तं पंचालानरिदृषितान् ॥ दुरंतिवितामापन्नो न लेभे तत्प्रतिक्रियाम् ॥ ६ ॥ कामान्मात्यान् वित्रतिकृत्याः ॥ १० ॥ भयनाम्नोऽग्रजो भ्राता प्रज्यारः प्रत्युपस्थितः ॥ ददाह तां पुरी कृत्सनां भ्रातुः प्रियचिकीर्पया ॥ ११ ॥ तस्यां संदद्यमानायां सपौरः सपरिच्छदः ॥ कौटुम्बिकः कुटुंबिन्या उपातप्यत सान्वयः ॥ १२ ॥ यवनोपरुद्वायतनो ग्रस्तायां कालकन्यया ॥ पुर्या प्रज्वारसंसृष्टः पुरपालोऽन्वतप्यत ॥ १३ ॥ न होके सोऽवितुं तत्र पुरुकृच्छोरुवेषुः ॥ गतुमैच्छत्ततो वृक्षकोटरादिव सानलात् ॥ १४ ॥ पुर्या प्रज्वाययो यहिं गन्धवैदितपौरुषः ॥ यवनैरितिभी राजनुपरुद्वो रुरोद ह ॥ १५ ॥ दुहितः पुत्रपौत्रां जामिजामातृपार्यदान् ॥ स्वत्वाविष्रष्टं पत्किविद्वर्गहकोशपरिच्छदम् ॥ १६ ॥ अहं ममिति स्वीकृत्य गृहेषु कुमितर्गृही ॥ दथ्यो प्रमदया दीनो विप्रयोग उपस्थिते ॥ १७ ॥ लोकांतरं गतवित मय्पनाथा कुटुविनो ॥ १९ ॥ १९ ॥ वाकामानुशोवती ॥ १८ ॥ न मय्यनाशिते भुक्ते नास्ताते स्नाति मत्परा ॥ मिय रुष्टे सुसंत्रस्ता भित्तिते यतवारभयात् ॥ १९ ॥ वाकाभित माऽविज्ञं च्युपिते शोककिशीता ॥ वत्मैतद्वर्गहमेधीयं वीरसूरिप नेष्यति ॥ २० ॥ कथं न

कौडुम्बिकः क्रुइंबिन्या संधिनीत्र विवक्षितः । सान्त्रयः पुत्रादिसहितः ॥ १२ ॥ यवनैरुवद्धान्यायतनानि यस्य स पुरवालः ॥ १३ ॥ पुरु वहु क्रुच्छं तेन उरुवेंपथुर्यस्य वृक्षकोटरादिव सर्पः ॥ १४ ॥ कंठे उपरुद्धो रुरोद छुरछुरध्वनि चकार ॥ १५ ॥ दुहित्रादीन्दध्यावित्युत्तरेणान्वयः । जामयोऽत्र स्तुवाः । स्वत्वमात्रेणावशिष्टम् । भोगस्तु प्रामेत्र श्लीणः ॥१६॥१७ । ध्यानमेन् वाह लोकांतरिमिति ॥ १८ ॥ अनाशितेऽभोजिते भित्सिते भत्सिने कृते यतवाग्भवति ॥ १९ ॥ अविज्ञमविवेकिनं माम् । च्युविते देशांतरं गते गृहमेधीयं वर्त्म गृहधर्ममिति कि नेष्यत्यज्ञवन

र्तियष्यित । युक्तमैतत् । यतो वीरद्धः पुत्रवती । किंवा मिह्नरहमसहमाना मरिष्यत्येवेत्यर्थः ॥२०॥ न विद्यते परमयनमाश्रयो येषांते ऽपरायणाः पुत्राः कन्याश्च । यद्वा । पराश्रयाः कन्याः । भिन्ना नौर्येपाम् ॥ २१ ॥ अतदर्हणं वस्तुतस्तस्य ब्रह्मत्वात् ॥ २२ ॥ प्रकृति एप यदा क्षयं स्थानं नीयमानस्तदानुपथाः प्राणा इंद्रियाणि च । तथा च श्रुतिः । तप्रक्रामंतं प्राणोऽनुत्क्रामित प्राणमन्तृकामंतं सर्वे प्राणा अनुत्कामंतीति ॥२३॥ प्रकृति महाभृतात्मताम् ॥ २४ ॥ नाविद्व सस्मार । पुरः पूर्वं सखायं संतमीश्वरम् ॥ २५ ॥ अदयाञ्जना काम्यकर्मेषु ये संज्ञप्ता हताः । अमीवं पापं कौर्यं वा ॥ २६ ॥ शाश्वतीः समा आर्तिमनुभूय ॥ २७ ॥ अंतकाले तां भार्यामेव मनसा गृह्णन्तस्मरत्ननंतरं विदर्भस्य वेश्मिन प्रमदोत्तमा वभूव । अतः परमस्मिनप्रकरणे एतावदेव प्रकृतोप्योगि विविद्यतम् । स्त्रीध्यानेन स्त्रीत्वप्राप्ताविप्यानेन पूर्वाद्यत्वे प्रकृतोन् विविद्यतम् । स्त्रीध्यानेन स्त्रीत्वरप्रभागि पतिव्रताध्यानेन पूर्वाद्यत्व प्रमानिकाति । अन्यत्तु कथालंकारमात्रं तथापि किंचिद्वृत्तिसामान्येनेह योजयिष्यामः । विदर्भस्य विशिष्टद्भोषिलक्षिन

दारका दीना दारकीर्वाऽपरायणाः ॥ वर्तिष्यंते मिय गते भिन्ननाव इवोदधौ ॥२१॥ एवं कृपणया बुद्धचा शोचंतमतदर्हणम् ॥ महीतुं कृतधीरेनं भयनामाभ्यपद्यत ॥२२॥ पशुवद्यवनैरेष नीयमानः स्वकं क्षयम् ॥ अन्वद्रवन्ननुपथाः शोचंतो भृशमातुराः ॥ २३ ॥ पुरीं विहायोपगत अपरुद्धो मुजंगमः ॥ यदा तमेवानुपुरी विशीणा प्रकृतिं गता ॥ २४ ॥ विकृष्यमाणः प्रसभं यवनेन वलीयसा ॥ नाविंदत्तमसाविष्टः सखायं सुहृदं पुरः ॥ २५ ॥ तं यज्ञपश्वोऽनेन संज्ञप्ता येऽदयालुना ॥ कृठारैश्चिच्छिदुः कृद्धाः स्मरंतोऽमीवमस्य तत् ॥ २६ ॥ अनंतपारे तमिस मगनो नष्टस्मृतिः समाः ॥ शाश्वतीरनुभूयार्ति प्रमदासंगदृष्तिः ॥ २७ ॥ तामेव मनसा गृह्णन्वभूव प्रमदोत्तमा ॥ अनंतरं विदर्भस्य राजसिंहस्य वेश्मिन ॥ २८ ॥ उपयेमे वीर्यपणां वेदभीं मलयध्वजः ॥ युधि निर्जित्य राजन्यान्पांख्यः परपुरंजयः ॥२९॥ तस्यां स जनयांचके आत्मजामसितेत्वणाम् ॥ यवीयसः सप्त सुतान्सम् द्रविडभूभृतः ॥३०॥ एकेकस्याभवत्तेषां राजन्नर्बुदम् बुद्धम् ॥ भोद्यते यद्धराधरैर्मही मन्वंतरं परम् ॥ ३१ ॥ अगस्त्यः प्राग्दुहितरमुपयेमे धृतत्रताम् ॥ यस्यां दृढ्व्यतो जात इध्मवाहात्मजो सुनिः ॥३२॥ विभज्य तनयेभ्यः द्वमां राजिर्वर्मल्यः ॥ आरिराधियपुः कृष्ण

तस्य कर्मठस्य राजसिंहस्य धर्मेण हि प्रजापालनेन यज्ञादिना च क्षत्रिया राजंते तेषु । राजश्रेष्ठस्य वेद्मनि ॥२८॥ मलयोपलक्षिते दक्षिणदेशे ध्वज हव दर्शनीयः स हि श्रीविष्णुभक्तप्रधानो देशः वत्र मुख्यो महाभागवत इत्यर्थः । पंडा निश्चयवुद्धिस्तामहँनीति पांड्यः स उपयेमे । पुरंजनो भागवतसंगं प्राप्त इत्यर्थः ॥२९॥ आतमजां श्रीकृष्णसेवारुनिम् । तत्संगेन भगवद्धमे रुनिरभूदित्यर्थः । असितस्य श्रीकृष्णस्येक्षणं यया ताम् । यवीयसः सप्त मुतान् । अवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् । अर्चनं वंदनं दास्यिमिति भक्तिप्रकारान् सख्यात्मिनिवेदनयोस्त्वंपदार्थज्ञानोत्तरकालत्वात्तस्य च भगवत्वेवोत्तरत्रोपदेन्त्यमाणत्वादिदानीमनुत्पत्तेः सप्तेत्युक्तम् । भगवद्धमरुन्या तन्छ्वणकीर्तनादिकं जातिमत्यर्थः । द्रविडभृमिपालकान् । द्रविडभृमिहिं श्रवणादिभक्तिभिरेव मुरन्तिता उस्तीति प्रसिद्धम् ॥ ३० ॥ अर्बुदमिति श्रवणादीनां प्रत्येकमनेके प्रकारा अभवन्नित्यर्थः । तदुक्तम् । भक्तियोगो वहुविधो मार्गेर्भामिनि मान्यत इति । येपां वंशधरैर्यतः प्रवृत्तः संप्रदायभेदः कृतस्ना मही मन्वंतरं ततः परं च भोन्यतेऽविद्याकामकर्मभ्योऽपि रन्निष्यते ॥ ३१ ॥ अगस्त्यः अगानि निष्कियाणि गात्राणि स्त्यायित संघात्त्यतीत्त्यगस्त्यो मनः स प्राक्प्रथमजातां दुहितरं

श्रीघरी

3502/

कुष्णसेवारुचिमुपयेमे । तस्य मनः कृष्णे दृढां रितं वयंघेत्यर्थः । घृतानि शमदमादीनि व्रतानि यया तां रितम् । दृढेम्यः सत्यलोकादिभोगेम्योऽपि च्युतस्तद्रहितः कृष्णरताविहामुत्र भोगविरामो जात इत्यर्थः । स एवोपशमात्मकत्वानमुनिः । कथंभूतः । इष्मत्राह आत्मजो यस्य सः । तिष्कृत्तानार्थं स गुरुमेवामिगच्छेत्सिमित्पाणिः श्रोत्रियं त्रह्वितिष्ठमित्यादिश्रुतिप्रसिद्धा । सिमिद्धहनोपलक्षिता गुरूपसिचित्रैराग्यादभूदित्यर्थः । न ह्यविरक्तस्य गुरूपसिचः संभवति । कथापचे यथाश्रुतमेव ।। ३२ ॥ इमां विभज्य तत्र श्रवणादिभक्तिभेदं व्यवस्थाप्य ।। ३३ ॥ इदानीं पुरंजनस्य
स्त्रीभावं प्राप्तस्य सर्वतो विरक्तस्य पतिरेव गुरुः स्त्रीणामिति वचनात्पतिसेवया गुरुशुश्रूपाप्रकारं दर्शयितुमाह । हित्वेत्यादिना मनो द्रध इत्यंतेन ग्रन्थेन । मदयतीति मदिरमीक्षणं यस्याः ॥ ३४ ॥
तत्र चंद्रवसाद्या नद्यस्तासां पुण्यैः सिललैरुभयत्रांतर्विहश्रात्मनो मलं क्षालयंत्यप आस्थित इत्युत्तरेणान्वयः ॥ ३५ ॥ अस्यते भूमौ क्षिप्यत इत्यप्टिबीजम् ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ विद्ययोपासनया
पक्वकपायो दग्धकामादिवासनाः गुगुजे । आत्मनो ब्रह्मतां भावयामास । अक्षाणींद्रियाणि अनिलः प्राणः आश्रायश्चित्तम् । विज्ञिता अक्षादयो येन ॥ ३८ ॥ आस्तेस्म । वर्षशतमिति ज्ञानस्य

स जगाम कुलाचलम् ॥ ३३ ॥ हित्वा गृहान्सुतान्भोगान्वैदर्भी मिदरेक्षणा ॥ अन्वधावत पांड्येशं ज्योत्स्नेव रजनीकरम् ॥ ३४ ॥ तत्र चंद्रवसा नाम ताम्रपणीं वटोदका ॥ तत्पुण्यसिल्वैनिंत्यमुभयत्रात्मनो मृजन् ॥ ३५ ॥ कंदाष्टिभिम् लफ्तैः पुष्पपणैंस्तृणोदकैः ॥ वर्तमानः शनैर्गात्रकर्षणं तप आस्थितः ॥ ३६ ॥ शीतोष्णवातवर्षाण ज्वत्विपासे प्रियाप्रिये ॥ सुखदुःखे इति इन्द्रान्यजयत्समदर्शनः ॥ ३७ ॥ तपता विद्यया पककपायो नियमेर्पमैः ॥ युगुजे ब्रह्मण्यात्मानं विजिताक्षानिलाशयः ॥ ३८ ॥ आस्ते स्थाणुरिवैकत्र दिन्यं वर्षशतं स्थिरः ॥ वासुदेवे भगवित नान्यद्वेदो-इहन्रतिम् ॥ ३९ ॥ स व्यापकतयात्मानं व्यतिरिक्तत्यात्मिनि ॥ विद्रान्स्वप्त इवामर्शसाक्षिणं विर्राम ह ॥ ४० ॥ साक्षाद्भगवतोक्तेन गुरुणा हिरणा नृप ॥ विद्युद्धज्ञानदीपेन स्फुरता विश्वतोमुखम् ॥ ४१ ॥ परे ब्रह्मणि चात्मानं परं ब्रह्म तथात्मिनि ॥ वीक्षमाणो विहायेच्यामस्मादुपर्राम ह ॥ ४२ ॥ पति परमधर्मज्ञं वैदर्भी मलयध्वजम् ॥ प्रेम्णा पर्यचरद्धित्वा भोगान्सा पतिदेवता ॥ ४३ ॥ चीरवासा वतचामा वेणीभूत-शिरोरुहा ॥ बभावुपपति शांता शिखा शांतिमिवानलम् ॥ ४४ ॥ अजानती प्रियतमं यदोपरतमंगना ॥ सुस्थिरासनमासाद्य यथापूर्वमुपाचरत्

दुःसाधनतां दर्शयति । अतएव हरौ भिक्तं कृतवानित्याह । वासुदेवे रितमुद्धहनन्यहेहादिकं न वेद ॥३९॥ स एवं वर्तमान आत्मन्यात्मानं विद्वानन्यस्मादुपरराम । कयं विद्वान् व्यतिरिक्तया देहा-दिव्यतिरिक्तत्वेन । कृतः। व्यापकत्या देहादिप्रकाशकत्वेन । ननु देहाद्याकारो विमर्श एतत्प्रकाशयति नतु निराकार आत्मा अत आह । आमर्शस्यापि साक्षिणम् । अयं भावः। आमर्शो नामांतः-करणष्ट्वितः । सा च जडवादात्मप्रकार्य्यवेति । यथा स्वप्ने ममेदं शिरिङ्किन्नमित्यादिप्रतीतौ यद्व्यतिरिक्तमात्मानं वेत्ति तद्वत् ॥४०॥ केन विद्वांस्त्रतह । साक्षाद्धरिरेव यो गुरुस्तेनोक्तेन सर्वतोष्ठुखं यथा तथा स्फुरताऽनविद्धन्नेन ज्ञानेन ॥४१॥ तदेवाह । पर इति । त्रद्धाशहं न संमारीति ब्रह्मण्यात्मन ईक्षणे शोकादिनिवृत्तिः । अहमेव ब्रह्मत्यात्मनि ब्रह्मण ब्रह्मतात्वित्र । अतो व्यतिहारेणेक्षमाणोऽस्मात्संसारादुपरराम । नन्वेवमि जीवस्य कृतो ब्रह्मत्वापत्तिः । ईचणस्येव व्यवधायकत्वादित्याशंक्याह । ईक्षां विहाय दग्धेन्धनानलवत्त्वस्थाः स्वयमेशोपशांतिरिति भावः ॥ ४२ ॥ ४२ ॥ उपपति पत्युः समीपे । यद्वा पत्युः किविन्मात्रं न्युना तत्समाना सती वभावित्यर्थः । उपोधिके चेति कर्मश्रवचनीयस्तद्योगे च द्वितीया। शांतमंगारावस्थमनलक्ष्यशांता श्रद्धाः

भावनव

118६॥

ज्वाला यथा भवति तद्वत् ॥ ४४ ॥ तदानीमपि सुस्थिरमासनं यस्य अतएवाजानती यदा तदा यथापूर्वमसेवत ॥ ४५ ॥ पत्युरंघिमर्चयंती यदा तस्मिन्नंघावृष्माणं नापश्यत् ॥ ४६ ॥ अवंधुं पतिरहितम् । अश्रभिरासिच्य ॥ ४७ ॥ क्षत्रबंधुभ्योऽघार्मिकञ्जत्रियेभ्योऽपि ॥ ४८ ॥ अवर्तयत्प्रवर्तयामास ॥ ४९ ॥ तस्यां निधायाग्निदानेनादीष्य च ॥ ५० ॥ पूर्वतरोऽनादिरीश्वरः सखा द्वासुपर्णाविति अतेः । साम्ना प्रियवाक्येन संगोधयन् ॥५१॥ यस्य यं शोचिस अग्रे सृष्टेः पूर्वं विचचर्थ ह मिय स्थितत्वेन सरूपसुखमनुभृतवानिस ॥५२॥ ननु नाहमावयोः सरूपं सहचरत्वं च जानामीति चेत्तत्राह । यद्यपि मां न जानासि तथाप्यात्मानं त्वागविज्ञातसखमविज्ञातः कश्चिन्मे सखा आसीदित्येवं कि स्मरसि । सख इति पुंस्त्वनिर्देशः प्राक्तनपुंस्त्वस्मरणाय । सख्यं स्मारयन्स्ववियोगकृतमनर्थमाह । हिन्वेति सार्धैः पड्मिः । पदं स्थानम् ॥ ५३ ॥ हंसौ शुद्धौ मानसं हृदयमयनं ययोः कथापचे मानससरित स्थितौ पक्षिणावभृतां जातौ । ओको गृहम् । ॥ ४५ ॥ यदा नोपलभेतांत्रावृष्माणं पत्युरर्चती ॥ आसीत्संविग्नहृदया यूथप्रष्टा सृगो यथा ॥ ४६ ॥ आत्मानं शोचती दोनमबंधुं विकलवा-श्रभिः ॥ स्तनावासिच्य विपिने सुस्वरं प्ररुरोद सा ॥ ४७ ॥ उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षे इमामुद्धिमेखलाम् ॥ दस्युभ्यः क्षत्रबंधुभ्यो विभ्यतीं पातुम्हिस ॥ ४८॥ एवं विलपती बाला विपिने उनुगता पतिम् ॥ पतिता पादयोर्भर्तू रुदंत्यश्रण्यवर्तयत् ॥ ४९॥ चितिं दारुमयीं चित्वा तस्यां पत्युः कलेवरम् ॥ आदीप्य चानुमरणे विलपंती मनो दधे ॥ ५० ॥ तत्र पूर्वतरः कश्चित्सखो ब्राह्मण आत्मवान् ॥ सांत्वयन्वलगुना साम्ना तामाह रुदतीं प्रभो ॥ ५१ ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ का त्वं कस्यासि को वाऽयं शयानो यस्य शोवसि ॥ जानासि किं सखायं मां येनाग्रे विचवर्थ ह ॥ ५२ ॥ अपि स्मरिस चात्मानमविज्ञातसखं सखे ।। हित्वा मां पदमन्विच्छन्भौमभोगरतो गतः ।। ५३ ।। हंसावहं च त्वं चार्य सखायौ मानसायनौ ॥ अभृतामंतरा वौकः सहस्रपरिवत्सरान् ॥ ५४ ॥ स त्वं विहाय मां बंधो गतो ग्राम्यपतिर्महोस् ॥ विचरन्पदमद्राचीः कयाचित्रिर्मितं स्त्रिया ॥५५॥ पंचारामं नवद्वारमेकपालं त्रिकोष्ठकम् ॥ षट्कुलं पंचविपणं पंचप्रकृति स्त्रीधवम् ॥ ५६ ॥ पंचेन्द्रियार्था आरामा द्वारः प्राणा नव प्रभो ॥ तेजोऽब-न्नानि कोष्ठानि कुलमिंद्रियसंग्रहः ॥ ५७ ॥ विपणस्तु कियाशक्तिर्भूतप्रकृतिरव्यया ॥ शक्त्यधीशः पुमांस्त्वत्र प्रविष्टो नावबुद्धचते ॥५८ ॥ तस्मि-स्त्वं रामया स्पृष्टो रममाणोऽश्रुतस्मृतिः ॥ तत्संगादीदृशीं प्राप्तो दशां पापीयसीं प्रभो ॥ ५९ ॥ न त्वं विदर्भदुहिता नायं वीरः सहत्तव ॥ न पतिस्त्वं पुरंजन्या रुद्धो नवमुखे यथा ॥ ६० ॥ माया होषा मया सृष्टा यत्पुमांसं श्चियं सतीम् ॥ मन्यसे नोभयं यद्धै हंसी पश्यावयोर्गतिम् ॥६१॥ अंतरा विनैव।वाशब्द एवार्थे। सहस्रपरिवत्सगन्महाप्रजयो यावत्।। ५४ ॥ हे वंघो ! ग्राम्ये सुखे मतियस्य श्चिया मायया ॥ ५५ ॥ पंच शब्दाद्य आरामा उपवनानि यस्मिन् नव द्वाराणि प्राणिच्छद्राणि यस्मिन् एकः प्राणः पालो यस्मिन् त्रीणि पृथिव्यप्तेजांसि कोष्ठाति प्राकारा यस्मिन् पट् ज्ञानेन्द्रियमनांसि कुलान्यभीष्टविषयसमर्थका वणिजो यस्मिन् पंच विषणा हट्टाः कर्मेन्द्रि-याणि यस्मिन् पंच भतानि प्रकृतिरुपादानकारणं यस्य स्त्री बुद्धिरेव धवः पतिः स्वामिनी यस्मिन् ॥ ५६ ॥ स्वमेवेमं श्लोकं व्याचष्टे । पंचेन्द्रियार्था इति । पट्कुलमिति पटत्वमेकपादमिति च स्पष्टत्वान्न च्याख्यातम् ॥ ५७ ॥ भूतान्येवाच्यया प्रकृतिरुपादानं यस्य । स्त्रीधवमित्यस्य च्याख्यानं शक्तिरधीशा यस्य तद्वशः सन्नित्यर्थः ॥५८॥ स्पृष्टोऽभिभूतः । अतो न विद्यते अते ब्रह्मत्वे

श्रीधरी

स्मृतिर्यस्य ॥ ५९ ॥ तत्त्वम्रुपदिशति । न त्विमिति चतुर्भिः । सुहत्पतिः नवढारे पुरे यथा रुद्धोऽसि तस्याः ॥६०॥ पुमांसं पूर्वजन्मनि यदमन्यथा इदानी च सती श्रेष्ठां स्त्रियं यन्मन्यसे । एषा माया यत उभयमपि वस्तुतो नास्ति यस्मादावां हंसौ शुद्धौ । नौ आवयोर्वच्यमाणां गतिं स्वरूपं पदय ॥६१॥ तत्त्रपदार्थयोश्चिदंशेनैक्यमाह । अहमेव भवान् उपचारं वारयति न चान्य इति व्यतिहारोपदेश उक्ताभिष्रायः । छिद्रमंतरम् ॥ ६२ ॥ तर्हि कथमावयोरज्ञत्वादिधर्मभेदस्तत्राह । यथेति । आत्मानं देहमादर्शे निर्मलं महातं स्थिरं चावेचेत । परस्य चत्नुषि च तद्विपरीतम् । विद्या-विद्योपाधिकृतो धर्ममेद इत्यर्थः ॥६३॥ एवमम्रुना प्रकारेण स मनसो हंसः चेत्रज्ञो हंसेन परमात्मना बोधितः सन्स्वस्य आत्मिन स्थितः संश्विरं ध्यात्वा तद्वचिभचारेणेश्वरवियोगेन विषयाभिन लापबुद्धचा नष्टां स्मृतिमहं ब्रह्मास्मीति ज्ञानं पुनः प्राप्तवान् ॥ ६४ ॥ कथामात्रमिति बुद्धि वारयति । वहिंष्मित्रिति । पारोच्येण राजकथामिषेण। तत्र हेतुः । यद्यस्मात् हे वहिंष्मन्प्राचीनवहिंः! अहं भवात्र चान्यस्त्वं त्वमेवाहं विचच्च भोः ॥ न नौ पश्यंति कवयश्छिद्रं जातु मनागिष ॥ ६२ ॥ पुरुष आत्मानमेकमादर्शच्चुषोः ॥ द्विधाभूतमवेचेत तथैवांतरमावयोः ॥ ६३ ॥ एवं स मानसो हंसो हंसेन प्रतिबोधितः ॥ स्वस्थस्तद्वयभिचारेण नष्टामाप पुनः स्मृतिम् ॥ ६४ ॥ बर्हिष्मन्नेतदध्यात्मं पारोच्येण प्रदर्शितम् ॥ यत्परोचिपयो देवो भगवान्विश्वभावनः ॥ ६५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे पुरंजनो-पाख्याने अष्टाविंश तितमो अध्यायः ॥ २८ ॥ प्राचीनवर्हिरुवाच ॥ भगवंस्ते वचो अस्माभिर्न सम्यगवगम्यते ॥ कवयस्तद्विजानंति न वयं कर्मभोहिताः ॥ १॥ नारद उवाच ॥ पुरुषं पुरंजनं विद्याद्यद्यनक्त्यात्मनः पुरम् ॥ एकद्वित्रिचतुष्पादं बहुपादमपादकम् ॥ २ ॥ योऽविज्ञाताहृतस्तस्य पुरु-षस्य सखेश्वरः ॥ यन्न विज्ञायते पुम्भिर्नामभिर्वा कियागुणैः ॥ ३ ॥ यदा जिष्टक्षनपुरुषः कात्स्न्येंन प्रकृतेर्गुणान् ॥ नवद्वारं द्विहस्तांघि तत्रामनुत साधिति ॥ ४ ॥ बुद्धित प्रमदां विद्यान्ममाहमिति यत्कृतम् ॥ यामिष्ठाय देहे अस्मिन्युमान्भुंके ऽक्षिमिर्गुणान् ॥ ५ ॥ सखाय इंद्रियगणा ज्ञानं कर्म च यत्कृतम् ॥ सरूयस्तद्भृतयः प्राणः पंचयृत्तिर्यथोरगः ॥ ६ ॥ बृहद्बलं मनो विद्यादुभयेन्द्रियनायकम् ॥ पंचालाः पंच विषया यन्मध्ये नवगं पुरम् ॥ ७ ॥ अचिणी नार्सिके कर्णों मुखं शिश्रगुदाविति ॥ द्वे द्वे द्वारी बहिर्याति यस्तिदिंद्रियसंयुतः ॥ ८ ॥ अक्षिणी नासिके आस्यिमिति पंच पुरः कृताः ॥ दिल्लणा दिक्षणः कर्ण उत्तरा चोत्तरः स्मृतः ॥ ९ ॥ पश्चिमे इत्यधो द्वारौ गुदं शिक्षमिहोच्यते ॥ खद्योताविर्मुखी चात्र नेत्रे एतद्राजकथामिषेणात्मकथा प्रदक्षिता । यस्माहेवः श्रीनारायणः परोक्षप्रियः साक्षादात्मज्ञानकथनेन तव चेतसि कथा नायातीति भावः ॥ ६५ ॥ इति चतुर्थे टीकायामष्टाविंशतितमोऽष्यायः ॥ २८ ॥ ऊनित्रंशे परोक्षार्थव्यारूयानेनोपसंहतम् ॥ स्त्रीसंगतो भवस्त्वीशसंगान्मुक्तिरिति स्फुटम् ॥ १ ॥ कवयोऽध्यात्मविदः ॥ १ ॥ व्यनक्ति लिंपति चेतनीकरोतित्यर्थः । यद्वा। व्यनक्ति प्रकटयति । ततश्च स्वकर्मणा पुरं जनयतीति पुरंजनपदं व्याख्यातं भवति । एकद्वयादयः पादा यस्य ॥२॥ अविज्ञातशब्देनाहृतो व्याहृत उक्तो यः स ईश्वरः अविज्ञातनामनिरुक्तिः यद्यस्मात्पुंभि-र्नामादियोगेन न विज्ञायते ॥ ३ ॥ तत्र तेषु पुरेषु मध्ये ॥ ४ ॥ अक्षमिरिद्रियैः ॥ ५ ॥ पंचत्रतित्वात्पंचिशराः सर्प इव प्राणः ॥ ६ ॥ एकादश महाभट इत्यनेन एकादशो महाभटो नायक इत्युक्त स्तं दर्शयति । बृहद्वलं यस्य तन्मनः नव खानि द्वाराणि यस्य ॥ ७ ॥ द्युमत्सख इत्यादेरथं संक्षेपेणाह । यस्तिदिद्रियसंयुतः स आत्मा ताभिर्दार्मिर्वेहिर्यातीति ॥ ८ ॥ पुरः पूर्वभागः

कृतः ॥ ९ ॥ नेत्रे इति रूपमिति चक्षुपैति खद्योतादीनां व्याख्यानम् । शेषोऽनुवादः । ईश्वरः पुरंजनः ॥१०॥ नासे इति व्याख्या अवधुनोतीत्यवध्तो वायुस्तदात्मकेनोच्छ्वासेन सहैकस्यान-त्वात्। घ्राणोऽवध्तः। आस्यमिति व्याख्या रसज्ञविषणान्त्रितः इत्यत्र रसज्ञशब्दिनिर्दिष्टस्य रसविदित्यनुवादः। रस इति व्याख्या रसनेन्द्रियमित्यर्थः। विषणो वाग्रसविद्रस इत्येव पाठः। आर्ष-त्वान दोषः ॥११॥ अंघोऽन्नम् ॥ १२ ॥ १३ ॥ ग्रामकिमत्यस्यानुवादो ग्रामिणां रितिरिति तस्य व्याख्या व्यवाय इति ॥ १४ ॥ १५ ॥ विषुवीनपदार्थानुवादो विषुविरिति तद्गुणैर्मनोगु-णैस्तमःसन्वरजोभिः ॥ १६ ॥ महिषी यद्यदीहेतेत्यादेरथं संगुद्धाह । यथा यथा बुद्धिः स्वप्ने विकियते जाग्रति विकरोति वा इंद्रियाणि परिणमयति तस्या गुणे रक्तो छिप्त आत्मा तथा तथा तस्या विचिर्दर्शनस्पर्शनाद्याः केवलग्रुपद्रष्टैव सम्बलाद् नुकार्यते ॥१७॥ आशुगमित्येतद्वयाचष्टे। संवत्सरस्येवाप्रतिहतो रयो वेगः प्रतीतितो यस्य स संवत्सरस्यः वस्तुतस्त्वगितः स्वप्नशरीरादे-एकत्र निर्मिते ॥ रूपं विम्राजितं ताभ्यां विचष्टे चत्नुषेश्वरः ॥ १० ॥ निलनी नालिनी नासे गंधः सौरभ उच्यते ॥ घ्राणो अध्यास्यं विपणो वायसविद्रसः ॥ ११ ॥ आपणो व्यवहारो ऽत्र चित्रमंधो बहूदनम् ॥ पितृहूर्द्रक्षिणः कर्ण उत्तरो देवहूः स्मृतः ॥ १२ ॥ प्रवृत्तं च निवृत्तं च शास्त्रं पंचालसंज्ञितम् ॥ पितृयानं देवयानं श्रोत्राच्छ्रतथराद्व्रजेत् ॥ १३ ॥ श्रासुरी मेढ्मवीग्द्रार्व्यवायो ग्रामिणां रतिः ॥ उपस्थो दुर्मदः प्रोक्तो निर्ऋतिर्गुद उच्यते ॥ १४ ॥ वैशसं नरकं पायुर्जुव्धको उन्धौ तु मे शृणु ॥ इस्तपादौ प्रमांस्ताभ्यां युक्तो याति करोति च ॥ १५ ॥ अंतःपुरं च हृद्यं विषुचिर्मन उच्यते ॥ तत्र मोहं प्रसादं वा हर्षं प्राप्नोति तद्गुणैः ॥ १६ ॥ यथा यथा विकियते गुणाको विकरोति वा ॥ तथा तथोपद्रष्टात्मा तद्वतीरनुकार्यते ॥ १७ ॥ देहो रथस्त्विद्रयाश्वः संवत्सररयो गतिः ॥ द्विकर्मचक्रिसुणध्वजः पंचासुबंधुरः ॥ १८ ॥ मनोरिश्मर्बुद्धिसृतो हुन्नोडो इंद्रकूबरः ॥ पंचेन्द्रियार्थप्रचेपः सप्तधातुवरूथकः ॥ १९ ॥ आकृतिर्विक्रमो वाह्यो मृगतृष्णां प्रधावति ॥ एकादशेन्द्रियचमूः पंचसूनाविनोदकृत् ॥ २० ॥ संबत्सरश्रंडवेगः कालो येनोपलक्षितः ॥ तस्याहानीह गंधर्वा गंधर्व्यो रात्रयः स्मृताः ॥ हरंत्यायुः परिकांत्या षष्ट्यतरशतत्रयम् ॥ २१ ॥ कालकन्या जरा साक्षाल्लोकस्तां नाभिनंदति ॥ स्वसारं जगृहे मृत्युः क्षयाय यवनेश्वरः ॥ २२ ॥ आधयो व्याधयस्तस्य सैनिका यवनाश्वराः ॥ भूतोपसर्गाशुरयः प्रज्वारो द्विविधो ज्वरः ॥ २३ ॥ एवं बहुविधेर्दुःखैदेवभूतात्मसंभवैः ॥ क्लिश्यमानः शतं वर्षं देहे देही तमोवृतः ॥ २४ ॥ प्राणेन्द्रियमनोधर्मानात्मन्यध्यस्य निर्शुणः ॥ शेते कामलवान् ध्यायन् ममायमिति कर्मञ्चत् ॥ २५ ॥ यदात्मानमविज्ञाय भगवंतं परं गुरुम् ॥ पुरु-र्बुद्धावेव विवतत्वेन देशान्तरगत्यभावात् । पाठांतरे संवत्सरश्च तत्कृतं वयश्च ताभ्यां गतिर्यस्येति । द्वीपमित्यस्य व्याख्या नारदेन न कृता । द्विचक्रमित्यस्य व्याख्या द्विकमेचक इति । त्रिगुण-ध्वज इति त्रिगुपदव्याख्या ॥ १८ ॥ पंचप्रहरणिमत्येतद्वयाचष्टे पंचेन्द्रियार्थप्रक्षेप इति ॥ १९ ॥ पंचेन्द्रियैः स्नाविनोदिमवान्यायेन विषयसेवां करोतीति पंचस्नाविनोदकृत् । अनेन चचार मृगयां तत्रेत्यादि व्याख्यातम् ॥ २० ॥ परिक्रांत्या परिश्रमणेन ॥२१॥ भगिनीत्वेन जगृहे लोकानां क्षयाय ॥२२॥ चराः संचारिणः भृतानामुपसर्गे पीडायामाशु शीघ्रो मृत्युहेतू रयोवेगो यस्य प्रज्वारस्येति प्रशब्दव्याख्या। पाठांतरे भूतकृता अरयः अनेन चारिभिरुपरुद्ध इत्यरिपदं व्याख्यातम्। द्विविधः शीतोष्णरूपेण प्रवेशनिर्गमभेदात् ॥२३॥ एवं परोक्षत्वेनोक्तमर्थं व्याख्याय

श्रीधरी

370 28

सर्वकथातात्पर्यमाह । एवमित्यादिविरमक्रमेणेत्यंतेन आधिदैविकादिभिर्दुःखैः क्लिञ्यमानो ममाहमिति देहे शतं वर्षाण शेते वर्तत इति द्वयोरन्वयः ॥२४॥ अशनापिपासादीन्प्राणधर्मानंधत्वादी-निद्वियधर्मान्कामादीन्मनोधर्माश्च निर्गुणोऽप्यात्मन्यध्यस्य कामलवान्विषयसुखलेशानध्यायन्कर्मकृत् ॥२५॥ ततः किमत आह । यदेति द्वाभ्याम् । स्वदक् स्वप्रकाशस्वभावोऽपि ॥२६॥ शुक्कं सान्विकम् । कृष्णं तामसम् । लोहितं राजसम् । यथा कर्म तथा जायते ॥२७॥ तदेवाह । शुक्कादिति द्वाभ्याम् । प्रकाशो भृयिष्ठो येषु दुःखमुदर्कं उत्तरफलं येषु कियया आयासो येषु तान् । लोहितात् तमःशोकानुत्कटौ येषु तान् कृष्णादिति ज्ञेयम् ॥२८!! नोभयं नपुंसकम्।यथाकर्मगुणं कर्मगुणावनतिकस्य ॥२९॥ तेषु दैववशेन सुखदुःखे प्राप्नोतीति सदृष्टांतमाह द्वाभ्याम्। द्धधा परीतो न्याप्तः सारमेयः श्वा दंडं दंडेन ताडनाम् ॥३०॥ कामन्याप्तः आशयो यस्य ॥३१॥ नतु तिहं सुखस्य संभवाद्दुःखस्य च प्रतीकारसंभावन्नैकांततो हेयत्वं तत्राह । दुःखेष्विति । दुःखस्य प्रतीकारस्तावन्नास्ति स्याच्चेत्तस्य प्रतिक्रिया तथापि त्रिविधेषु दुःखेषु मध्ये एकतरेणापि दुःखेन व्यवच्छेदो वियोगो नास्ति ॥ ३२ ॥ प्रतिक्रियाणामपि दुःखरूपत्वादिति सदद्यांत-षस्तु विषज्जेत गुणेषु प्रकृतेः स्वदृक् ॥२६॥ गुणाभिमानी स तदा कर्माणि कुरुते अवशः॥ शुक्लं कृष्णं लोहितं वा यथा कर्मामिजायते ॥ २७॥ शुक्कात्प्रकाशभूषिष्ठाँल्लोकानाप्नोति किहिनित् ॥ दुःखोदकीन् कियायासांस्तमःशोकोत्कटान् क्वनित् ॥२८॥ क्वनित्पुमान् क्वनिच स्त्री क्वनिन्नोभय-मंधधीः ॥ देवो मनुष्यस्तिर्यग्वा यथाकर्मगुणं भवः ॥ २९ ॥ ज्ञुत्परीतो यथा दीनः सारमेयो गृहं गृहम् ॥ चरन् विंदति यिष्टष्टं दंडमोदनमेव वा ॥ ३०॥ तथा कामारायो जीव उच्चावचपथा भ्रमन् ॥ उपर्यथो वा मध्ये वा याति दिष्टं प्रियाप्रियम् ॥३१॥ दुःखेष्वेकतरेणापि दैवाभूतात्महेतुषु ॥ जीवस्य न ब्यवच्छेदः स्याच्चेत्तत्प्रतिकिया ॥ ३२ ॥ यथा हि पुरुषो भारं शिरसा गुरुमुद्रहन् ॥ तं स्कंधेन स आधत्ते तथा सर्वाः प्रतिकियाः ॥ ३३ ॥ नैकांततः प्रतीकारः कर्मणां कर्म केवलम् ॥ द्रयं ह्यविद्योपसृतं स्वप्ने स्वप्न इवानघ ॥ ३४ ॥ अर्थे ह्यविद्यमाने अपि संसृतिर्न निवर्तते ॥ मनसा लिंगरूपेण स्वप्ने विचरतो यथा ॥ ३५ ॥ अथात्मनोऽर्थभूतस्य यतोऽनर्थपरंपरा ॥ संसृतिस्तद्वःचवच्छेदो भक्त्या परमया गुरौ ॥ ३६ ॥ वासुदेवे भगवति भक्तियोगः समाहितः ॥ सधीचीनेन वैराग्यं ज्ञानं च जनयिष्यति ॥ ३७ ॥ सोऽचिरादेव राजर्षे स्यादच्युतकथाश्रयः ॥ शृण्वतः श्रद्दधानस्य नित्यदा स्यादधीयतः ॥ ३८ ॥ यत्र भगवता राजन् साधवो विशदाशयाः ॥ भागवद्गुणानुकथनश्रवणव्यत्रचेतसः ॥ ३९ ॥ तस्मिन् माह । यथा हीति ॥३३॥ दुःखस्य मृत्रभूतानि कर्माणि प्रतिक्रियादिकर्मभिनैंव निवर्तत इत्याह । नैकांठतोऽन्यंतं सवासनं केवलं ज्ञानरहितं अविद्ययोपसृतं प्राप्तं अतो विरोधान निवर्त्यनिवर्त-कत्विमिति भावः। अत्र दृष्टांतः। स्वप्ने दृष्टः स्वप्नः प्रबोधं विना कथा तं स्वप्नमत्यंतं न प्रतीकरोतीत्यर्थः॥३४॥ ननु तर्द्धज्ञानविलसितसंसुतिहेतोर्देहादेरप्यसम्बात्कि तिस्वर्तनप्रयासेन तत्राह। अर्थे हीति । लिंगरूपेणोपाधिभृतेन ॥३५॥ तदेवं संस्तिप्रकारमुक्त्वा तिमृत्तिप्रकारमाह । अथ तस्मात्पुरुपार्थभृतस्यैवात्मनो यतोऽज्ञानान्मनसो वाऽनर्थपरंपराह्णपा संसृतिर्भवति। तस्य व्यव-च्छेदो गुरुरूपे वासुदेवे भक्त्यैव ॥३६॥ नतु संस्तिनिष्टत्तिवैराग्यपूर्वकाण्झानादेव नतु भक्त्या । तरति शोकमात्मविदित्यादिश्रतेस्तत्राह । वासुदेव इति । सश्रीचीनेन समीचीनेन प्रकारेण ॥३७॥ नन्वसौ महाफलो भक्तियोगः कथं स्यादत आहु । स त्वच्युतस्य कथामाश्रित्य वर्तमानोऽचिरात्स्यात् । कस्य स्याचदाह । शृष्वतोऽधीयानस्य च ॥ ३८ ॥ क्रत्र स्याचदाह । यत्रेति । भगवतो

गुणानुकथने श्रवणे च व्यग्रं सत्वरं चेतो येषां ते ॥३९॥ साधुसंगं विना स्वयमेव हरिकथाचितनादिना भक्तिर्भवेदेवेत्याशंक्याह द्वाभ्याम् । तस्मिन्स्थाने महद्भिर्मुखरिताः कीर्तिता मधु-भिद्श्वरित्रमेव पीयृषं तदेव शिष्यत इति शेषो यासु । अक्षारांशरहितशुद्धामृतवाहिन्य इत्यर्थः । अवितृपोऽलंबुद्धिशुन्याः संतो गाहैः सावधानैः कर्णेयें ताःसरितः पिवंति सेवंते अशनशब्देन चुल्लम्यते अशनादयस्तान्न स्पृशंति भक्तिरसिकान्न वाधंत इत्यर्थः ॥४०॥ सत्संगमंतरेण स्वयमेव कथाचितनादावालस्यादिना रसावेशाभावाच्च क्षुत्पिपासाद्यभिमृतस्य भक्तिर्न संभवतीत्याह । एतैरिति ॥४१॥ भगवद्तुग्रहमंतरेण तु न कस्यापि ज्ञानसंभव इति कैष्ठत्यन्यायेनाह चतुर्भिः । प्रजापतिर्ब्रह्मा ।। ४२ ॥ मदंताः अहं नारदोऽन्ते येपाम् ॥ ४३ ॥ वाचां पतयोऽपि तपोविद्यासमाधि-भिरुपायैः पर्द्यतो विचिन्वंतोऽपि पर्द्यतं सर्वसाक्षिणं न पर्द्यति ॥४४॥ कुत इत्यत आह । शब्दब्रह्मणि वेदे उरुविंस्तारो यस्य अर्थतोऽपि पारशून्ये तिस्मन्वर्तमानाः मंत्राणां िरुगैर्वज्रहस्त-त्वादिगुणयुक्तविविधदेवताभिधानसामध्यैः परिच्छित्रमेवेंद्रादिरूपं तत्तत्कर्माग्रहेण भजंतः परं परमेश्वरं न विदुः ॥४५॥ तर्ह्यन्यः को नाम कर्माद्याग्रहं हित्वा परमेश्वरमेव भजेदित्यत आह । महन्मुखरिता मधुभिचरित्रपीयृषशेषसरितः परितः स्रवंति ॥ ता ये पिबंत्यवितृषो नृप गाढकर्णेस्तात्र स्पृशंत्यशनतृड्भयशोकमोहाः ॥ ४० ॥ एतेरुपद्रतो नित्यं जीवलोकः स्वभावजैः ॥ न करोति हरेर्नुनं कथामृतनिधौ रतिम् ॥४१॥ प्रजापतिपतिः साचाद्भगवान् गिरिशो मनुः ॥ दक्षा-दयः प्रजाध्यत्ता नैष्ठिकाः सनकादयः ॥ ४२ ॥ मरीचिरत्र्यंगिरसौ पुलस्त्यः पुलहः कतुः ॥ भृगुर्वसिष्ठ इत्येते मदंता ब्रह्मवादिनः ॥ ४३ ॥ अद्यापि वाचस्पतयस्तपोविद्यासमाधिभिः ॥ पश्यंतोऽपि न पश्यंति पश्यंतं परमेश्वरम् ॥ ४४ ॥ शब्दब्रह्मणि दुष्पारे चरंत उरुविस्तरे ॥ मंत्रिलेंगैर्ब्यविन्छन्नं भजंतो न विदुः परम् ॥ ४५ ॥ यदा यमनुगृह्णाति भगवानात्मभावितः ॥ स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्टिताम् ॥ ४६ ॥ तस्मात् कर्मसु वर्हिष्मन्नज्ञानादर्थकाशिषु ॥ माऽर्थदृष्टिं कृथाः श्रोत्रस्पर्शिष्वस्पृष्टवस्तुषु ॥ ४७॥ स्वं लोकं न विदुस्ते वै यत्र देवो जनार्दनः ॥ आहुर्धूम्रिधयो वेदं सकर्मकगतद्विदः ॥ ४८ ॥ आस्तीर्य दर्भैः प्रागग्रैः कात्स्न्येन क्षितिमंडलम् ॥ स्तब्धो बृहद्वधान्मानी कर्म नावैषि यत्परम् ॥ तत्कर्म हरितोषं यत्सा विद्या तन्मतिर्यया ॥ ४९ ॥ हरिदेंहभृतामात्मा स्वयंप्रकृतिरीश्वरः ॥ तत्पादमूलं शरणं यतः चेमो नृणामिह ॥ ५० ॥ स वै प्रियतमश्चात्मा यतो न भयमण्विष ।। इति वेद स वै विद्वान्यो विद्वान्स गुरुईिरः ॥ ५१ ॥ नारद उवाच ॥ प्रश्न एवं हि संखिन्नो भवतः पुरुषर्भ ॥ अत्र मे वदतो यदा यमनुगृह्णाति । अनुग्रहे हेतुः । आत्मान भावितः सन् स तदा लोके लोकव्यवहारे वेदे च कर्मगार्गे परिनिष्ठितां यति त्यजित ॥४६॥ अर्थकाशिषु परमार्थत्वेन प्रकाशमानेषु प्ररुपाथेनुद्धि माकृथाः । प्ररोचनाय केवलं श्रोत्रप्रियेषु न स्पृष्टं वस्तु यैः ॥४७॥ ननु वेदेन स्वर्गादियाधनत्वेनोक्तानि कर्माणीति वेदवादिनो वदंति कथमस्पृष्टवस्तुष्वित्युच्यते तत्राह । हे भूत्रधियो मलिन-बुद्धयः ! सकर्मकं कर्मपरं वेदमाहुस्ते अतिहिदोऽवेदज्ञाः यतस्ते स्वं स्वरूपभृतं लोकमात्मतत्त्वं वेदतात्पर्यगोचरं न विदुः । यत्र देवोऽस्ति ॥४८॥ त्वं तु महामूर्खं इत्याह । आस्तीर्येति । बुहद्धधा-द्रद्रुपशुवधात् मानी यज्वाऽहमित्यहंकारी अतः स्तन्धो विनीतः सन्कर्म नावैषि । परं विद्यास्वरूपं तच्च न वेत्सि।नारदः स्वयं कृपया तद्द्वयं निरूपयति। हरिं तोपयतीति हरितोपं यत्तदेव कर्म यया तस्मिन् हरी मतिर्भवति सैव विद्या महाफलत्वात् ॥ ४९ ॥ ज्ञुत इत्यपेक्षायां हरेः परमफलत्वं दर्शयन्नाह द्वाभ्यास् । हरिर्देहभृतामात्मा ईश्वरश्च । तत्र हेतुः । स्वयं स्वातंत्र्येण प्रकृतिः

श्रीधरी

अ० २९

कारणमतस्तेषां तत्पादमूलमेव शरणमाश्रयः यतो यस्मिन् ॥ ५० ॥ नच तद्भजनेऽन्यभजन इव दुःखं भयं चेत्याह । स वा इति । इति यो वेद स एव विद्वानस गुरुः स एव हरिश्व ॥ ५१ ॥ उक्तमुपसंहरति । प्रश्न इति । एवं भवतः प्रश्नः संख्निःनः परिहृतः तदेवमात्मनो वंधमोक्षप्रकारे कथारूपेण कथितेऽपि नातिनिर्विण्णचित्तं पुत्रागमनं प्रतीक्षमाणं सन्तं तत्क्षणमेत्र महाभयकंपित-सकलगात्रे गृहान्त्रिवीसयितुं हरिणरूपकमाह । अत्रेति । वदतो मे वचः शृणु ॥ ५२ ॥ज्ञुद्रमन्पं चरतीति तथा तम् । अलुक् । सुमनसां पुष्पाणां शरणे आश्रमे वाटिकायां निथित्वा मिथः परस्परं स्त्रिया सह मिलित्वा तत्रैव रक्तमासक्तं पडंघयो अमरास्तेषां गणास्तेषां सामसु गीतेषु छुव्धः कर्णो यस्य तम्। परेपामसुभिर्हृतैः स्वीयानस्रं स्तर्पयंतीत्यसुत् पस्तानविगणय्यागणयित्वा छुट्धकस्य वाणेन भिन्नं मृगं मृगयान्वेषय ॥ ५३ ॥ श्लोकं प्रस्तुते योजयन् न्याचष्टे । सुमनोभिः समानो धर्मः परिणामविरसत्वं यासां स्त्रीणाम्। मिथित्वेत्यस्य न्यारूया मिथुनीभृय । स्त्रीभिः सहेति शेयः । रक्तमित्यस्य व्याख्या तास्त्रभिनिवेशितं मनो येन । असुतृप इत्यस्य व्याख्या आयुर्हरत इति । यांतमित्यस्य व्याख्या विहरंतिमिति । अंतर्नेलिकायां गृढेन शरेण पराविध्यति गुहां निशामय सु निश्चितम् ॥ ५२ ॥ चुद्रंचरं सुमनसां शरणे मिथित्वा रक्तं षडंघिगणसामसु लुब्धकर्णम् ॥ अग्रे चृकानसुतृपो विगणय्य यांतं पृष्ठे मृगं मृगय लुन्धकवाणभिन्नम् ॥५३॥ सुमनःसमधर्मणां स्त्रीणां शरण आश्रमे पुष्पमधुगंधवत्त्तुद्रतमं काम्यकर्मविपाकजं कामसुखलवं जैह्वचौपस्थ्यादि विचिन्वंतं मिथुनीभूय तदाभिनिवेशितमनसं षडंत्रिगणसामगीतवदतिमनोहरवनितादिजनालापेष्वतितरामतिप्रलोभितकर्णमग्रे वृकयूथवदात्मन आयुर्हरतो ऽहोरात्रांतान्काललविवशेषानिवगणय्य गृहेषु विहरंतं पृष्ठत एव परोक्तमनुप्रवृत्तो लुब्धकः कृतांतो उन्तःशरेण यिमह पराविध्यति तिमम-मात्मानमहो राजिनभन्नहृदयं द्रष्ट्रमर्हसीति ॥५४॥ स त्वं विचच्य मृगचेष्टितमात्मनो उन्तश्चित्तं नियच्छ हृदि कर्णधुनीं च चित्ते॥ जहांगनाश्रममसत्त-मयूथगाथं प्रीणीहि इंसरारणं विरम क्रमेण ॥ ५५ ॥ राजोवाच ॥ श्रुतमन्वीक्षितं ब्रह्मन्भगवान्यदभाषत ॥ नैतज्ञानंत्युपाध्यायः कित्र बृयुर्विदु-र्यदि ॥५६॥ संशयोऽत्र तु मे वित्र संखिन्नस्तत्कृतो महान् ॥ ऋषयोऽपि हि मुह्यंति यत्र नेंद्रियवृत्तयः ॥५७॥ कर्माण्यारभते येन पुमानिह विहाय तम् ॥ अमुत्रान्येन देहेन जुष्टानि स यद्भुते ॥ ५८ ॥ इति वेदविदां वादः श्र्यते तत्र तत्र ह ॥ कर्म यिकयते प्रोक्तं परोत्तं न प्रकाशते ॥५९॥ द्रादेव ताडयति ॥५४॥ उपदेशसारमाह । स इति । विचच्य विचार्य अंतर्हेदि चित्तं कर्णयोर्धुनीं नदीमित्र बहिर्द्यति । चित्ते नियच्छ । एतच सर्वेन्द्रियोपलक्षणार्थं अंगनाश्रमं गृहाश्रमं च जिह । कीदृशम् । अमत्तमानामतिकामुकानां यानि युथानि तेषां गाथा वार्ता यस्मिन् । हंसानां जीवानां शरणमीश्वरम् । एवं क्रमेण सर्वतो विरम ॥ ५५ ॥ अर्थातरं प्रष्टुं पूर्वोक्तमर्थननुबद्धति । अत-मन्वीक्षितं विचारितं च ब्रह्मन् हे नारद ! एतन्वदुक्तमात्मतन्त्वमुपाध्याया ये मम कर्मोपदेष्टार आचार्यास्ते न जानंति ॥ ५६ ॥ अतस्तत्कृत उपाध्यायकृतस्तद्वाक्यविरोधेनासंभावनारूपो महान् संशयः संछित्रस्वया अत्र तु कश्चित्संशयो वर्तते। यत्रेंद्रियवृत्तीनामप्रवृत्तेष्ठ्वंति ॥ ५७ ॥ संशयमाह द्वास्याम्। कर्माणि येन देहेन करोति तमत्रैव विहायामुत्र लोकांतरे कर्मोपस्थापितेनान्येन देहेन जुष्टान्युपभ्रकानि जीवोऽश्रते प्राप्नोति॥५८॥ इति वादः श्रयते। प्राप्य प्रुण्यकृताँद्वोकानिति शरीरजैः कर्मदौषैर्याति स्थावरतां नर इति। त्वया चोक्तं शाश्वतीरनुभूय।तिमिति एतच्च कर्द-

भोक्तृदेहभेदेन कृतनाशाकृताम्यागमप्रसंगान्न संगव्छत इति भावः। संशयांतरमाह। प्रोप्तं वेदोक्तं कर्म यत्कियते जनैस्तव्वानंतरक्षण एव परोक्षमदृश्यं सन्न प्रकाशते। अतः कर्मणो नष्टत्वात्त-

द्भोगोऽपि दुर्घट इति भावः ॥ ५९ ॥ प्रथमस्योत्तरम् । येनैवेति । अन्यवधानेन कर्तृभोक्तदेहविच्छेदं विना स्थूलदेहनाशोऽपि मनःप्रधानस्य लिंगदेहस्यानाशास्रोक्तदोष प्रसंग इत्यर्थः ॥६०॥ लिंगदेहविशिष्टस्य भोक्तत्वं स्वमद्यांतेन स्पष्टयति । शयानिममं जाग्रदेहं असंतं जीवं तमुत्सुज्य तदिभमानं त्यक्त्वात्मिन मनिस संस्कारह्रपेणाहितं कर्म यथा भ्रंके तादृशेन शयानदेहसदृशेन कर्मोपस्थापितेन देहेनान्येन वा पश्चादिदेहेन तथा लोकांतरेऽपीति भावः ॥ ६१ ॥ ननु भवतु नाम लिंगविशिष्टस्यानेन दृष्टांतेन भोक्तत्वं कर्तृत्वं तु दानप्रतिप्रहादिष स्थलदेहविशिष्टस्येव दृश्यते तत्राह । ममैते पुत्रादयोऽसावहं ब्राह्मण इति ब्रवन्मनसा यद्यदेहं गृहीयात्ततो देहाद्राद्धं सिद्धं कर्म पुमान गृह्धीयात् येन कर्मणाऽहंकारगृहीतेन पुनर्भवो भवति। अन्यथा जन्मानुपपत्तेः। अतोऽभि-मंतुर्मनोविशिष्टस्यैव कर्तत्वमिमानविषयस्य त देहस्य प्रवादिदेहवद्दारमात्रत्विमिति भावः ॥ ६२ ॥ यदुक्तं कर्मणो नष्टत्वानामुत्र भोग इति तत्राह । यथेति । उभयैर्ज्ञानकर्मरूपैरिद्रियाणा-मीहितैः कदाचित्कमेशवितिभिश्चित्तमनुमीयते । सत्यपि सर्वेद्वियविषयसंबंधे युगपञ्जानानुत्पत्तेः । तदुक्तमक्षपादेन । युगपञ्जानानुत्पत्तिमैनसो लिंगमिति । एवं चित्तवत्तिभिरपि देहजं पूर्वकर्म लच्यते वासामि युगपद् नुत्पत्तेः ।। ६३ ।। इतोऽपि कर्म लच्यत इत्याह । नानुभूतिमिति द्वाभ्याम् । अनेन वर्तमानेन देहेन करच कुरचिदिप यन्नानुभूतमनुपुक्तमदृष्टं चाश्रुतं च

नारद उवाच ॥ येनैवारभते कर्म तेनैवामुत्र तत्पुमान् ॥ भुंक्ते हाव्यवधानेन लिंगेन मनसा स्वयम् ॥६०॥ शयानिममुत्सृज्य श्वसंतं पुरुषो यथा ॥ कर्मात्मन्याहितं भंक्ते तादृशेनेतरेण वा ॥ ६१ ॥ ममैते मनसा यद्यदसावहिमति ब्रुवन् ॥ गृह्णोयात्तत्पुमात्राद्धं कर्म येन पुनर्भवः ॥ ६२ ॥ यथा-उनुमीयते चित्तमुभयैरिंद्रियेहितैः ॥ एवं प्राग्देहजं कर्म लच्यते चित्तवृत्तिभिः ॥ ६३ ॥ नानुभूतं क चानेन देहेनादृष्टमश्रुतम् ॥ कदाचिद्रपलभ्येत यद्रपं यादगात्मनि ॥ ६४ ॥ तेनास्य तादशं राजन् लिंगिनो देनसंभवम् ॥ श्रद्धत्स्वाननुभूतो अर्थो न मनः स्पष्टमईति ॥ ६५ ॥ मन एव मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि शंसति ॥ भविष्यतश्च भद्रं ते तथैव न भविष्यतः ॥ ६६ ॥ अदृष्टमश्रुतं चात्रकचिन्मनसि दृश्यते ॥ यथा तथा ऽनुमंतव्यं देशकालिकया-श्रयम् ॥ ६७ ॥ सर्वे क्रमानुरोधेन मनसींद्रियगोचराः ॥ आयांति वर्गशो यांति सर्वे समनसो जनाः ॥ ६८ ॥ सत्त्वैकनिष्ठे मनसि भगवत्पार्श्व-

यद्भपं यदात्मकं यादक् यत्प्रकारं च तत्कदाचित्स्वप्नमनोरथादिष्वात्मिन मनस्युपलभ्येत ॥ ६४ ॥ तेन हेतुनास्य लिंगिनो वासनाश्रयस्य जीवस्य तादशं तदनुभवादियुक्तं पूर्वदेहसंभवं श्रद्धत्स्व निश्रयेन मन्यस्य । न ह्यननुभृतोऽश्रों मनः स्प्रष्टुं मनिस स्फुरितुमई ति ॥ ६५ ॥ किंच मनोष्ट्रयेय पूर्वापराणि श्रुभाग्रुभनिमित्तानि श्रारीराणि ज्ञायंत इत्याह । मन एवेति । भद्रंत इति सम्यग-वधानार्थमाशिपाभिनंदति । भविष्यत उद्भवं प्राप्स्यतो न भविष्यतो नीचत्वं प्राप्स्यतोऽपि भावीनि रूपाणि शंसति। मन एवौदायकापण्यादिवृत्तिभिः पूर्वपप्येवमेवासीत्पश्चाद्प्येवमेव भविष्यतीति श्चापयतीत्यर्थः ॥६६॥ नतु कदाचिद्दर्शनान्हमपि स्वप्नेन प्रतीयते।यथा पर्वताग्रे समुद्रो दिवा नक्षत्राणि स्वशिरव्छेद इत्यादि तत्राह। अद्दर्शमिति। अन्यदेशाश्रयं समुद्रादिकं पर्वताग्रे निशाश्रयं नक्षत्रादिकं दिवा अभ्यंगादि कियाश्रयं स्वशिरञ्छेदनाश्रयम् । निद्रादिदोपेण हि तथा प्रतीयत इत्यनुमंतव्यम् । परस्यापि तदनुपपत्तेस्तुल्यस्वादिति भावः ॥ ६७ ॥ ननु दरिद्रः क्वचिदारमानं महाराजं पश्यित राजा च रंकमात्मानं पश्यित । तत्कथमसंभावितं संगच्छेत तत्राह । सर्व इति । आयांति भोग्यत्वेन प्राप्तुवंति यांति च भोगानंतरम् । यदि च कश्चिद्मना भवेत्रह्येतं न स्यास स्वेतदस्तीत्याह । सर्वे समनस इति । अतः सर्वेषां समनस्कत्वानमनसि च सर्वार्थानां क्रमेण प्रवेशास्त्रात्यंतादृष्टचरः कस्यापि । कश्चिदर्थोऽस्तीत्यर्थः ॥६८॥ तदेवं सर्वेरिप सर्वेऽर्थाः क्रमेण दृक्यंत

श्रीघरी

अ०२९

इत्युक्तमिदानीं युगपदिप सर्वदर्शनं कदाचिद्भवतीत्याह । सन्वैकनिष्ठे भगवत्पार्श्वविति भगवद्धथानपरे मनसीदं विश्वमुपरज्यं संयोगिमव प्राप्यावभासते।प्रतीत्यनईस्यापि कदाचित्प्रतीतौ दर्शातः । चंद्रमस्यपरज्य तमो राहुरिव । तदिदं शुद्धे मनिस सर्वविषयस्फरणं योगिप्रत्यक्षमिति प्रसिद्धम् ॥६९॥ तदेवं स्थु उदेहनाशेऽपि लिंगदेहस्यानाशादन्यः कर्ता भोक्तेति दोषो नास्तीत्युक्तम्। तत्रैवं शंकते । नतु लिंगदेहस्य स्थूलदेहद्वारेणैव कर्त्वभोक्तृत्वे न तु केवलस्य तत्र कदाचित्स्थूलदेहाभावे जीवस्य कर्तृत्वभोक्तृत्वाभावान्युक्तिः प्रसज्येत तत्राह । अहंममेति भावः स्थूलदेहसंबंधः पुरुषे जीवे न ब्यवधीयते विच्छित्रो भवति । किंपर्यंतम् । बुद्धचादीनां युद्दः परिणामो लिंगं यावदस्ति अनादिमाननादिः सन् ॥ ७० ॥ स्वापादावहंकाराद्यभावात्तिद्वच्छेदमाशंक्याह द्वाभ्याम् । सुप्त्यादिषु उपताप इष्टवियोगादिदुःखम् । तेष्वहमिति ज्ञानमहंकारो नेहते न प्रकाशते । प्राणायनानामिद्रयाणां विघातात् । इंद्रियैरिदंकारास्पदवस्तुग्रहणे ह्यहंकारः स्फुरित नान्यशेत्यर्थः ॥ ७१ ॥ अपौष्कल्यादसंपूर्णत्वात्त्राणायनानामिति शेषः । यूनस्तरुणस्य यदेकादशविधमेकादशेंद्रियैः स्फुटं लिंगमहंकरणं तन्न दृश्यते गर्भादाविति । सतोऽप्यनभिन्यक्तौ दृशांतः । कुह्वाममावास्यायां चंद्र-वर्तिनि ॥ तमश्रंद्रमसीवेदमुपरज्यावभासते ॥ ६९ ॥ नाहंममेति भावोऽयं पुरुषे व्यवधीयते ॥ यावद्बुद्धिमनोऽश्वार्थगुणव्यूहो ह्यनादिमान् ॥७०॥ स्रिप्तमूर्छोपतापेषु प्राणायनविद्याततः ॥ नेहते अहमिति ज्ञानं मृत्युपञ्चारयोरिप ॥ ७१ ॥ गर्भे बाल्ये अप्यपौष्कल्यादेकादशिवधं तदा ॥ लिंगं न दृश्यते यूनः कुह्वां चंद्रमसो यथा ॥ ७२ ॥ अर्थे ह्यविद्यमाने अपि संसृतिर्न निवर्तते ॥ ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने अन्यामा यथा ॥ ७३ ॥ एवं पंचविधं लिंगं त्रिवृत्पोडशविस्तृतम् ॥ एष चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते ॥ ७४ ॥ अनेन पुरुषो देहानुपादत्ते विमुंचित ॥ हर्षं शोकं भयं द्रःखं सुखं चानेन विंदति ॥ ७५ ॥ यथा तृणजलूकेयं नापयात्यपयाति च ॥ न त्यजेन्प्रियमाणोऽपि प्राग्देहाभिमतिं जनः ॥ ७६ ॥ यावदन्यं न विंदेत व्यवधानेन कर्मणाम् ॥ मन एव मनुष्येंद्र भूतानां भवभावनम् ॥ ७७ ॥ यदाचौश्रारितान् ध्यायन्कर्माण्याचिनुतेऽसकृत् ॥ सति कर्मण्य-विद्यायां बंधः कर्मण्यनात्मनः ॥ ७८ ॥ अतस्तदपवादार्थं भज सर्वात्मना हरिम् ॥ पश्यंस्तदात्मकं विश्वं स्थित्युत्पत्त्यप्यया यतः ॥ ७९ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ भागवतमुख्यो भगवात्रारदो हंसयोर्गतिम् ॥ प्रदर्श्य ह्यमुमामंत्र्य सिद्धलोकं ततो अगमत् ॥ ८० ॥ प्राचीनवहीं राजिषः प्रजासर्गा-भिरक्षणे ॥ आदिश्य पुत्रानगमत्तपसे किपलाश्रमम् ॥ ८१ ॥ तत्रैकाग्रमना वीरो गोविंदचरणांबुजम् ॥ विमुक्तसंगोऽनुभजनभन्त्या तत्साम्यताम-मसो लिंगं रूपमिव ॥ ७२ ॥ तस्मादहंकारास्पदस्य स्थूलदेहस्याविच्छेदाद्वस्तुभृतार्थाभावेऽपि संसृतिनिष्टत्तिर्नास्तीत्याह । अर्थे हीति ॥७३॥ यावन्तिमं स्थूलदेहाविच्छेदात्संसारानिवृत्तिरित्ये-तत्प्रपंचयति । एवमिति सार्घेक्तिमः । पंचविधंपंचतन्मात्रात्मकम् । त्रिष्टत्त्रिगुणम् । पोडशविकारात्मना विस्तृतम् ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ नन्वेकं देहं विसुज्य देहांतरप्रवेशात्पूर्वं विदेहता स्यादेवेत्यत आह । यथेति । नापयाति पूर्वतृणस्यात्यागात् अपयाति च तृणांतरधारणात् । तथा प्राग्देहाभिमतिं न त्यजे।नम्रयमाणोऽपि ॥ ७६ ॥ अन्यं देहम् । कर्मणां प्राग्देहारंभकाणां व्यवधानेन विच्छेदेन समाप्त्या प्रकरणार्थम्पसंहरति । मन एवेति । भवभावनं संसारहेतुः ॥ ७७ ॥ कथं सति तदाह । यदेति । चिरतानुपभुक्तान् यतः कर्मणि सति । नन्वसंगस्य क्रुतः कर्म तत्राह । अविद्यायां सत्यामनात्मनो देहादेः कर्मणि पंघो मवति ॥ ७८ ॥ विश्वस्थित्यादयो यतो हरेर्मवंति ॥ ७९ ॥ इंसयोजीविश्वरयोः ॥ ८० ॥ प्रत्रानादिश्येति पुत्राणामादेशं मीत्रणामग्रे कथित्वा।

कपिलाश्रमं गंगासागरसंगमम् ॥८१॥८२॥ आत्मशौचं मनःशोधकं पारमेष्ठ्यं सर्वोत्कृष्टफलदम् ॥८४॥ स्त्री बुद्धिस्तस्याश्रमोऽहंकारिछ्वनो भवति। अमुत्र कमफलभोगः कथिमिति संशय-विद्यनः ॥८५॥ इति चतुर्थे टीकायामेकोनत्रिंशोऽष्यायः ॥२१। प्रसंगात्पंचिभः प्रोक्तंवृत्तं प्राचीनविह्यः ॥ वर्ण्यते च पुनर्द्धाभ्यां प्रस्तुतं तत्प्रचेतसाम् ॥१॥ तत्र त्रिशे तपस्तुष्टादीशाल्लब्धवरास्ततः ॥ आगत्य वाश्वीमुद्धाह्य राज्यं चक्रुरितीर्यते ॥२॥ हरि प्रतोष्य कां सिद्धिमाषुः ॥१॥ हे बार्हस्पत्य ! कस्यांचिद्धिद्यायां बृहस्पतेर्मेत्रेयः शिष्य इति ज्ञातन्यम् । ते यहच्छया गिरिशं प्राप्य तस्यैव कैवल्यनाथ-प्रियस्य गिरिशस्य पाद्यतिनस्तदसुगृहीताः संतो नृतं परं मोक्षं प्रापुरेव । ततः पूर्वं त्विहाथवा परत्र कि प्रापुः ॥२॥ रहमीतजरूपेण यज्ञेन तपसा च । पुरंजनं हिस्म् ॥३॥ तेषां कृच्छं तपः नलेशं

गात् ॥ ८२ ॥ एतद्ध्यात्मपारोद्ध्यं गीतं देवर्षिणा अन्य ॥ यः श्रावयेद्यः शृणुयात्म लिंगेन विमुच्यते ॥ ८३ ॥ एतन्मुकुंदयशमा भुवनं पुनानं देवर्षिवर्यमुखनिः सतमात्मशौचम् ॥ यः कीर्त्यमानमधिगच्छति पारमेष्ठचं नास्मिन्भवे अमित मुक्तसमस्तवंधः ॥ ८४ ॥ अध्यात्मपारो दयमिदं मया-धिगतमद्भतम् ॥ एवं स्त्रियाऽऽश्रमः पुंसिरेखक्रोऽमुत्र च संरायः ॥ ८५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कंधे विदुरमैत्रेयसंवादे प्राचीनवर्हि-र्नारदसंवादो नाम एकोनत्रिंशोऽध्यायः ॥ २९॥ विदुर उवाच ॥ ये त्वयाऽभिहिता ब्रह्मन्छताः प्राचीनबर्हिषः ॥ ते रुद्रगीतेन हरिं सिद्धि-मापुः प्रतोष्य काम् ॥ १ ॥ किं बार्हस्पत्येह परत्र वाथ कैवल्यनाथप्रियपार्श्ववर्तिनः ॥ आसाद्य देवं गिरिशं यहच्छया प्रापुः परं नूनमथ प्रचेतसः ॥ २ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ प्रचेतसो अन्तरुदधौ पितुरादेशकारिणः ॥ जपयज्ञेन तपसा पुरंजनमतोषयन् ॥ ३ ॥ दशवर्षसहस्रांते पुरुषस्तु सनातनः ॥ तेषामाविरभूत्कृच्छं शांतेन शमयत्र चा ॥ ४ ॥ सुपर्णस्कंथमारूढो मेरुशृंगमिवांबुदः ॥ पीतवासा मणित्रीवः कुर्वन्वितिमिरा दिशः ॥ ५॥ काशि-ष्णुना कनकवर्णविभूषणेन भाजत्कपोलवदनो विलसत्किरीटः ॥ अष्टायुधैरनुचरैर्मुनिभिः सुरेन्द्रैरासेवितो गरुडिकन्नरगीतकीर्तिः ॥ ६ ॥ पीनाय-ताष्ट्रभुजमंडलमध्यलद्भ्या स्पर्धिच्छ्रया परिवृतो वनमालयाऽऽद्यः ॥ विहिष्मतः पुरुष आह सुतान्त्रपन्नान्पर्जन्यनादरुतया सप्रणावलोकः ॥ ७ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ वरं वृणीष्व भद्रं वो यूयं मे नृपनंदनाः ॥ सौहार्देनापृथग्धमिस्तुष्टोऽहं सौहदेन वः ॥ ८ ॥ योऽनुसमरति संध्यायां युष्माननुदिनं नरः ॥ तस्य भ्रातृष्वात्मसाम्यं तथा भूतेषु सौहदम् ॥ ९ ॥ ये तु मां रुद्रगीतेन सायं प्रातः समाहिताः ॥ स्तुवंत्यहं कामवरान्दास्ये प्रज्ञां च शोभ-नाम् ॥ १० ॥ यद्यं पितुरादेशमग्रहीष्ट मुदान्विताः ॥ अथो व उशती कीर्तिर्लोकाननु अविष्यति ॥ ११ ॥ अविता विश्रुतः पुत्रोऽनवमो ब्रह्मणो

रुचा कांत्या शमयन् शांतेन शुद्धसत्त्वेन वृत्रुपा आविर्भृतः ॥ ४ ॥ सुपर्णस्कंधमारूढ इत्यादीनां विहिंष्मतः सुतानाहेति तृतीयेनान्वयः ॥ ५ ॥ कनकमयेन वणवता विभूषणेन भाजमानं कपोलं वदनं च यस्य अष्टिभिरायुधैः गरुड एव किन्नरस्तेन पक्षस्वनैर्गाता कीर्तिर्यस्य ॥६॥ पीनाश्च ते आयता अष्टौ श्वजास्तेषां मंडलं समृहस्तन्मध्ये स्थितया लच्म्या स्पर्धमाना श्रीः शोभा यस्यास्तया वनमालया परिवृत आद्यः पुरुष आह । पर्जन्यस्य नाद इव रुतं नादो यस्यास्तया वाचा । सघुगोऽनलोको यस्य ॥ ७॥ यूयं मे सत्तो वृणीध्वम् । सौहार्देन हेतुना पृथम्धमी येषां तेषां संबोधनं व

श्रीधरं

. .

रे ॥५०॥

वः परस्परं सौहदेन तुष्टोऽहस् ॥ ८ ॥ भृतेषु सौहदं च भविष्यति ॥ ९ ॥ तेम्यो दास्ये किं पुनर्युष्मम्यमिति शोषः ॥ १० ॥ अग्रहीष्ट गृहीतवंतः । अथो इति हेतोः लोकाननु लोकेषु भविष्यति । यहा लोकाननुभविष्यति द्रच्यति व्याप्स्यतीत्यर्थः ॥ ११ ॥ आत्मनो वीर्येण संतानेन ॥१२॥ पुत्रार्थमादौ भार्या संपादयति । भगवान् कंडोरिति त्रिभिः । तपोनाशार्थमिद्रप्रेषितया प्रम्लोचया कंडुर्नाम ऋषिवंहुकालं रेमे । सा च ततः स्वर्ग गच्छंती कंडोर्जातं गर्भ वृद्धेषु त्यक्तवा जगाम । तदेतदुक्तम्। अपविद्धां त्यक्ताम् ॥१३॥ स प्रसिद्धो वनस्पतीनां राजा सोमोऽमृतस्राविणीं देशिनीं तर्जनीं रुदत्यास्तस्या सुखे निद्धे । अनेन।प्सरोगर्भसंभवेनामृताहारेण च तस्या लावण्यं क्रमस्वेदसौर्गंध्यादिराहित्यं चोक्तम् ॥ १४ ॥ मामनुवर्तमानेन पित्रा नियुक्ताः संतस्तत्र प्रजाविसर्गे निमित्ते तासुद्धहत् ॥१५॥ ननु वहूनां कथमेका भार्या स्यात्तत्राह । अप्रथम्धमेः शीलं येषां तेषां वः पत्नी भूयात् । अपितो भवत्सु आश्रयो यया धर्मशीलयं।रैक्यान्मद्राक्याच न दृष्टादृष्टितरोध इति भावः ॥ १६ ॥ अहतौजसोऽप्रतिहत्वलाः संतः ॥ १७ ॥ पक्वगुणो दम्धकामादिमल आश्रयो येषाम् । अतो लोकद्वयभोगान्निविद्य मतस्यानं प्राप्त्यय ॥ १८ ॥ ननु गृहेषु प्रविष्टा-

गुणैः ॥ य एतामात्मवीर्येण त्रिलोकीं पूरियष्यित ॥ १२ ॥ कंडोः प्रम्लोचया लब्धा कन्या कमललोचना॥ तां चापविद्धां जगृहुर्भूरुहा नृपनंदनाः ॥ १३ ॥ चुत्थामाया मुखे राजा सोमः पीयूपवर्षिणीम् ॥ देशिनीं रोदमानाया निद्धे स दयान्वितः ॥ १४ ॥ प्रजाविसर्ग आदिष्टाः पित्रा मामनुवर्तता ॥ तत्र कन्यां वरारोहां तामुद्धहत मा चिरम् ॥ १५ ॥ अपृथम्धर्मशीलानां सर्वेषां वः सुमध्यमा ॥ अपृथम्धर्मशीलयं भूयात्पत्न्यपिता- शया ॥ १६ ॥ दिव्यवर्षसहस्राणां सहस्रमहतौजसः ॥ भौमानभोच्यथ भोगान्वै दिव्यांश्रानुग्रहानम् ॥ १७ ॥ अथ मय्यनपायिन्या भक्त्या पक- गुणाश्रयाः ॥ उपयास्यथ मद्धाम निविद्य निरयादतः ॥ १८ ॥ गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणाम् ॥ मद्धार्तायातयामानां न बंधाय गृहा मताः ॥ १९ ॥ नव्यवद्धृत्ये यज्जो बह्नौतद्बब्रह्मवादिभिः ॥ न मुह्नाति न शोचंति न हृष्यंति यतो गताः ॥ २० ॥ मेत्रेय उवाच ॥ एवं ब्रुवाणं पुरुषार्थभाजनं जनार्दनं पांजलयः प्रचेतसः ॥ तहर्शनध्वस्ततमीरजोमला गिरा गृणनगद्भदया सहत्तमम् ॥ २१ ॥ प्रचेतस उचाः ॥ नमो नमः क्रिश्वनाशनाय निरूपितोदारगुणाह्वयाय ॥ मनोवचोवेगपुरोजवाय सर्वाक्षमार्गेरगताध्वने नमः ॥ २२ ॥ शुद्धाय शांताय नमः स्वनिष्ठया मनस्याणं विल्यसहस्याय । नमो जगतस्थानलयोदयेषु गृहीतमायागुणविग्रहाय ॥ २३ ॥ नमो विश्वद्धसत्त्वाय हरये हरिमेधसे ॥ वासुदेवाय कृष्णाय

नामस्माकं तदासक्त्या वंध एव स्यात्कृतस्त्यद्धक्ति निर्वेदो वा तत्राह । गृहेष्विति । कुशलं मध्यपितं कर्म येपाम् । महार्तया यातो यामः कालो येपाम् ।। १९ ॥ त्यद्धार्ताश्रोतृणां गृहेर्न गंध इति कृतस्त्रत्राह । नव्यवदिति । यद्यस्मात्कथाश्रवणात् झः सर्वज्ञोऽहमीश्वरो ब्रह्मवादिभिः। श्रवकृभिनिमित्तभूतैः श्रोतृणां हृत् हृदयं नव्यवत्प्रतिपदं नृतनवत् अये प्राप्तोमि। ब्रह्मसाक्षाश्रवणात् झः सर्वज्ञोऽहमीश्वरो ब्रह्मवादिभिः। श्रवकृभिनिमित्तभूतैः श्रोतृणां हृत् हृदयं नव्यवत्प्रतिपदं नृतनवत् अये प्राप्तोमि। ब्रह्मसाक्षाश्रवणात् इः सर्वज्ञोऽहमीश्वरो ब्रह्मवादिभिः। श्रवकृभिनिमित्तभूतैः श्रोतृणां हृत् हृदयं नव्यवत्प्रतिपदं नृत्रत्व अये प्राप्तोमि। ब्रह्मसाक्षाश्वर्णा कथं ब्रह्मसाच्याविभिनिष्ठिम् विद्या विभिन्न विद्या विभिन्न विद्या विभिन्न विद्या विभिन्न विद्या विभिन्न विद्या विभिन्न विद्या विद्या विभिन्न विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या वि

॥५१॥

मनसि निमित्ते सत्यपार्थं व्यर्थमेव विलसिद्धस्फ्रितं द्वयं यस्मिन् । गृहीता मायागुणैर्विग्रहा ब्रह्मादिमूर्तयो येन ॥२३॥ स्वतस्तु विशुद्धसम्बद्धपाय संसारं हरति मेघा ज्ञानं यस्य तस्मै ॥२४॥ ॥ २५ ॥ अयुंच्महि कृतवंतो वयम् ॥ २६ ॥ यदुक्तं वरं षृणीष्वमिति तन्मनसि निधायाहुः। रूपमिति। समस्तानां क्लेशानां संक्षयो यस्मात् नः आविष्कृतं प्रकटितम्। अतोऽन्यत्किमनुकंपित-मनुकंपा इयमेवास्माकं परमानुकंपेत्यर्थः ॥ २७ ॥ कुत इत्यत आह । हे अभद्ररंघनामंगलनाशन! त्वत्प्रत्ययोऽत्र न विवक्षितः । एतावदेव दीनेषु वत्सलैः प्रभुभिर्मार्व्यं कार्यम् । किं तत्तदाह । यदिति । अस्मदीया एत इति बुद्धचा उचिते कालेऽनु स्मर्थत इति यत् । त्वया तु रूपमपि दिशतिमिति भावः ॥२८॥ येनानुस्मरणेन स्मृतानां तेपामुपशांतिः सुखं भवि । किंच क्षुल्लकानामपि भुतानामंतर्हृदयेऽन्तर्हितोऽन्तर्यामित्वेन स्थितो भवानीहतामिच्छतां त्वदुपासकानां नोऽस्माकमाशिषः कस्माद्धेतोर्न वेद । जानात्येवेत्यर्थः ॥२९॥ तथापि वक्तव्यं चेत्तर्हि येपामस्माकं मगवान्प्रसन्नो-ऽसावेव वरः। भगवत्त्रसाद एवास्माकमीप्सितो वर इत्यर्थः। अपवर्गगुरुमोक्षिमार्गप्रदर्शकः। गतिः स्वतश्च पुरुपार्थभूतः॥३०॥ यद्यप्येवं तथापि हे नाथ! त्वन्यत्तो वरमेकं वृणीमहे। कथंभूतात्। परतः प्रभवे सर्वसात्वताम् ॥ २४ ॥ नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने ॥ नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण ॥ २५ ॥ नमः कमलिकंजल्केपिशं-गामलवाससे ॥ सर्वभूतिनवासाय नमोऽयुंचमिह साचिणे ॥ २६ ॥ रूपं भगवता त्वेतदशेषक्केशसंश्रयम ॥ आविष्कृतं नः क्किष्टानां किमन्यदनु-कंपितम् ॥ २७ ॥ एतावत्त्वं हि विभुभिर्भाव्यं दीनेषु वत्सलैः॥ यदनुस्मर्यते काले स्वबुद्धचाऽभद्ररंधन ॥ २८ ॥ येनोपशांतिर्भूतानां सुल्लकानाम-पीहताम् ॥ अंतर्हितो उन्तर्हृदये कस्मान्नो वेद नाशिषः ॥ २९ ॥ असावेव वरो असाकमी प्सितो जगतः पते ॥ प्रसन्नो भगवानयेषामपवर्गगुरुर्गतिः ॥ ३० ॥ वरं वृणीमहेऽथापि नाथ त्वत्परतः परात् ॥ न ह्यंतस्त्वद्विभूतीनां सोऽनंत इति गीयसे ॥ ३१ ॥ पारिजातेऽञ्जसा लब्धे सारंगोऽन्यन्न सेवते ॥ त्वदंत्रिम्लमासाच साचात्कि किं वृणीमहि ॥ ३२ ॥ यावते मायया स्पृष्टा भ्रमाम इह कर्मभिः ॥ तावद्भवत्प्रसंगानां संगः स्यात्रो भवे भवे ॥ ३३ ॥ तुल्याम लवेनापि न स्वर्गं नापुनर्भवम् ॥ भगवत्संगिसगस्य मत्यीनां किमुताशिषः ॥ ३४ ॥ यत्रेड्यंते कथा मृष्टास्तृष्णायाः प्रशमो यतः ॥ निर्वेरं यत्र भूतेषु नोद्देगो यत्र कश्चन ॥ ३५ ॥ यत्र नारायणः साचाद्भगवान्न्यासिनां गतिः ॥ संस्तूयते सत्कथासु मुक्तसंगैः पुनः पुनः ॥ ३६ ॥ तेषां विचरतां पद्भवां तीर्थानां पावनेच्छया ॥ भीतस्य किं न रोचेत तावकानां समागमः ॥३७॥ वयं तु साचाद्भगवन्भवस्य प्रियस्य कारणादिप परात्। अक्षरात्परतः पर इति श्रुतेः। अतो यद्यपि त्वं दातुं समर्थो न च देयानां त्विद्विभूतीनामंतोऽस्ति यतोऽनंतिवभूतित्वादनंत इति गीयसे ॥ ३१ ॥ तथापि यथा सारंगो अमरः पारिजाते सुखेन लब्धे सति सुलभमप्यन्यद्रक्षांतरं न सेवते तथा वयमपि साचान्वदंघिमूलं प्राप्य कि कि वृणीमहि न किचिदित्यर्थः । यद्वा किमप्यन्यच्छं किमर्थं वृणीमहि । यद्वा यदि वृणी-महि तर्हि कि कि विश्वीमहि। अनंतरवेन मनोरथानामनवस्थानादित्यर्थः ॥ ३२॥ अत एतावदेव प्रार्थयाम इत्याहुः। यावदिति । स्पृष्टा न्याप्ताः। भवति प्रकृष्टः संगो येपां तेषां संगोऽस्माकं स्यात् ॥ ३३ ॥ ननु राज्यभोगान्स्वर्गापवर्गी च विहास किमिदं प्रार्थ्यते तत्राहुः । तुलयामिति । भगवत्संगिनां संगस्य लवेनापि ॥ ३४ ॥ सत्संगस्य श्रेष्ट्यं प्रपंचयति । तत्रेति त्रिभिः । यत्र येषु यतो याभ्यः कथाभ्यः निवैरं वैराभावः उद्देगो भयम् ॥ ३५॥ ३६॥ पद्भणं पावनेच्छया संसाराद्भीतत्य ॥३७॥ सत्संगफलमस्माभिरेवानुभूतमित्याहुः । वयन्त्यित । तव यः प्रियः सखा तस्य

श्रीधरी

27 - 3 -

भवस्य । अत्यन्तमचिकित्सस्य भवस्य जन्मनो मृत्योश्च भिपक्तमं सद्वैद्यं त्वां गतिं प्राप्ताः ॥३८॥ वरांतरं वृणुते । यत्र इति द्वास्याम् । नता नमस्कृताः ॥३९॥ निरंघसां निरन्नानाम् । अद्भ्रं बहुकालम् ते परितोपणाय भवत्विति वृणीमहे ॥४०॥ अज्ञानामप्यस्माकं त्वत्स्तुतिर्नायुक्तत्याहुः। मनुरिति । यस्य तव महिम्नो न दृष्टं पारं यैस्तेऽपि त्वामात्मसमं स्वमत्यनुरूपं यथा स्तुवंति । अथो अतो वयमपि गुणीमः ॥४१॥ सँचवर्तये वासुदेवाय ॥४२॥ यानं स्वप्रयाणमनिच्छतामपि सतां स्वधाम ययौ भक्तहृदयं विवेश । अनपवर्गवीयोंऽकुंठितप्रभावः ॥४३॥ उदन्वतः सिधोः सिललानियाय निर्मत्य गां स्वर्ग रोद्धमिवोच्छितैद्व मैगा महीं छन्नां वीच्य द्वमेभ्योऽकुप्यन् । तदा हि प्राचीनविह्यः प्रत्रजितत्वादराजके कर्पणाद्यभावाद्दुमैभूमिव्छन्नाऽभूत् ॥४४॥ निरस्तो सल्युः क्षणसंगमेन ॥ सुदुश्चिकित्सस्य भवस्य मृत्योभिषक्तमं त्वाद्य गतिं गताः स्म ॥ ३८ ॥ यत्रः स्वधीतं गुरवः प्रसादिता विपाश्च वृद्धाश्च सदानुवृत्त्या ॥ आर्या नताः सुहृदो भातरश्च सर्वाणि भूनान्यनसूययैव ॥ ३९ ॥ यन्नः सुतप्तं तव एतदीश निरंधसां कालमदभ्रमण्यु ॥ सर्वं तदे-तत्पुरुषस्य भूम्नो वृणीमहे ते परितोषणाय ॥ ४० ॥ मनुः स्वयंभूर्भगवान्भवश्च येऽन्ये तपोज्ञानविद्युद्धसत्त्वाः ॥ अदृष्टपारा अपि यन्महिम्नः स्तुवंत्यथो त्वात्मसमं गृणीमः ॥ ४१ ॥ नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च ॥ वासुदेवाय सत्त्वाय तुभ्यं भगवते नमः ॥ ४२ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ इति प्रचेतोभिरभिष्ट्रतो हरिः प्रीतस्तथेत्याह शरण्यवत्सलः ॥ अनिन्छतां यानमतृप्तचत्तुषां ययौ स्वधामानपवर्गवोर्यः ॥ ४३ ॥ अथ निर्याय सिळ्ळात्प्रचेतस उदन्वतः ॥ वीद्याकुप्यन्दुमैश्बन्नां गां गां रोद्धमिवोच्छितैः ॥ ४४ ॥ ततोऽशिमारुतौ राजन्नमुंचनमुखतो रुषा ॥ महीं निर्वीरुधं कर्तुं संवर्तक इवात्यये ॥ ४५ ॥ भस्मसात्कियमाणांस्तान्द्रुमान्वीच्य पितामहः ॥ आगतः शमयामास पुत्रान्विहिष्मतो नयैः ॥ ४६ ॥ तत्राविशष्टा ये वृक्षा भीता दुहितरं तदा ॥ उज्जाहुस्ते प्रचेतोभ्य उपदिष्टाः स्वयंभुवा ॥ ४७ ॥ ते च ब्रह्मण आदेशान्मारिषामुपयेमिरे ॥ यस्यां महदवज्ञाना-दजन्यजनयोनिजः ॥ ४८ ॥ चाज्जेषे त्वंतरे प्राप्ते प्राक्सर्गे कालविद्वृते ॥ यः ससर्ज प्रजा इष्टाः स दक्षो दैवचोदितः ॥ ४९ ॥ यो जायमानः सर्वेषां तेजस्तेजिस्वनां रुचा ॥ स्वयोपादत्त साद्याच्च कर्मणां दक्षमञ्जवन् ॥ ५० ॥ तं प्रजासर्गरक्षायामनादिरभिषिच्य च ॥ युयोज युयुजे अन्यांश्च स वै सर्वप्रजापतीन् ॥ ५१ ॥ इति श्रीमद्धागवते महापुराणे चतुथस्कन्धे त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ मैत्रेय उवाच ॥ तत उत्पन्नविज्ञाना आश्वधोत्तजभा-पितम् ॥ स्मरंत आत्मजे भार्यां विसृज्य पात्रजनगृहात् ॥ १ ॥ दीक्षिता ब्रह्मसत्रेण सर्वभूतात्ममेधसा ॥ प्रतीच्यां दिशि वेलायां सिद्धोऽभूद्यत्र वीरुघोऽपि यस्यास्तथामृतां कर्तुम् । संवर्तकः कालाग्निरुद्रः । अत्यये प्रलये ॥ ४५ ॥ नयैर्युक्तिमिः ॥ ४६ ॥ उज्जहुः समर्पयामासुः ॥ ४७ ॥ मारिपां वार्शीम् । अजनयोनिर्वक्षा तस्मा-ञ्जातो दक्षः । महतः श्रीमहादेवस्यावज्ञानात् पूर्वमजनयोनिजो ब्रह्मपुत्रोऽपि सन् क्षत्रियजातौ यस्यामजनि जातः ॥४८॥ प्राक्सर्गे प्वदेहे कालेन विद्वते गते देवेनेश्वरेण चोदितः सिव्धष्टाः प्रजाः ससर्ज । स दक्ष इति प्रसिद्धः ॥४९॥ स्वया रुचा प्रभया तेज उपादत्ताच्छादितवान् । यं च कर्मदाच्याहत्तमञ्जवन् ॥५०॥ तमिषिच्यानादिर्श्वमा प्रजासर्गरक्षायां युयोज । स च दक्षो-ऽन्यान्मरीच्यादींस्तत्तद्वचापारेषु नियुक्तवान् । ५१॥ इति चतुर्थे टीकायां त्रिशोऽध्यायः ॥३०॥ एकत्रिशे सुते दत्ते धुरं न्यस्य वने सताम् ॥ नारदाक्तेन मार्गेण सुक्तिरुक्ता प्रचेतसाम् ॥१॥

ततो दिन्यवर्षसहस्राणां सहस्रस्यांते उत्पन्नविवेकज्ञानास्ते । उपयास्यथ मद्धाम निर्विद्य निरयादत इत्यघोक्षजभापितं स्मरन्त आशु प्राव्यजन् ॥१॥ ब्रह्मसत्रेणात्मविमर्शेन दीक्षिताः कृतसंकल्पा वभूद्यः । सर्वेषु भूतेषु आत्मेति मेधा ज्ञानं यस्मिस्तेन । क्य वेलायां समुद्रतदे। जाजिलनीमऋषिः ॥२॥ निर्जिताः प्राणमनोवचोद्दशो यस्तान् । शांता उपरताः समाना मूलाधारादारम्य ऋजवो विभूद्यः । सर्वेषु भूतेषु आत्मेति मेधा ज्ञानं यस्मिन्ति । क्य वेलायां समुद्रतदे। जाजिलनीमऋषिः ॥२॥ निर्जिताः प्राणमनोवचोद्दशे यस्तान् । शांता उपरताः समाना मूलाधारादारम्य ऋजवो विभूद्य यथाविधि पूजियत्वा ॥४॥५॥ आदिष्टमुपदिष्टं यदात्मतत्त्वम् । चिपतं विस्मृतम् ॥६॥ विभूद्य येषान् । अञ्चाणि योजित आत्मा येः सुरासुरेशिक्यो द्वाचा प्राण्या प्राण्याविष्ठ प्राचिक्या । शांत्र श्रीविध्या विश्वधानामिव विभूपा विश्वधानामिव दीर्घायुपाऽपि ॥१०॥ वचोभिर्वाग्विलासैः चित्तवृत्तिभिर्नानावधान-सर्वं व्यथमित्यर्थः ॥९॥ श्रुद्धमंविध जन्म विश्वद्यमान् पित्रम्यामुत्यत्तिः सावित्रमुपनयनेन याज्ञिकं दीक्षया विश्वधानामिव दीर्घायुपाऽपि ॥१०॥ वचोभिर्वाग्वलासैः चित्तवृत्तिभिर्नानावधान-

जाजिलः ॥ २ ॥ तान्निर्जितप्राणमनोवचोद्दशो जितासनान् शांतसमानिवग्रहान् ॥ परे अनले ब्रह्मणि योजितात्मनः सुराप्तरेख्यो दृदशे सम नारदः ॥ ३ ॥ तमागतं त उत्थाय प्रणिपत्याभिनंद्य च ॥ पूजियत्वा यमादेशं सुखासीनमथावृत्वन् ॥ ४ ॥ प्रचेतस ऊचुः ॥ स्वागतं ते सुर्पे उद्य दिष्टचा नो दर्शनं गतः ॥ तव चंक्रमणं ब्रह्मन्नभयाय यथा रवेः ॥ ४ ॥ यदादिष्टं भगवता शिवेनाथो अजेन च ॥ तद्गृहेषु प्रसक्तानां प्रायशः चिपतं प्रभो ॥ ६ ॥ तन्नः प्रद्योतयाध्यात्मज्ञानं तत्त्वार्थदर्शनम् ॥ येनांजसा तरिष्यामो दुस्तरं भवसागरम् ॥ ७ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ इति प्रचेतसा पृष्टो भगवान्तारते सुनिः ॥ भगवत्युत्तमश्लोक आविष्टात्मा अवीन्नृपान् ॥ ८ ॥ नारद उवाच ॥ तज्जन्म तानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः ॥ नृणां येनेह विश्वात्मा सेन्यते हरिरीश्वरः ॥ ९ ॥ किं जन्मभिश्चिभिवेंह शौक्कसावित्रयाज्ञिकैः ॥ कर्मभिवां त्रयीप्रोक्तः पुंसोऽपि विबुधायुषा ॥ १० ॥ श्रुतेन तपसा वा किं वचोभिश्चित्तवृत्तिभिः ॥ बुद्धचा वा किं निपुणया बलेनेद्रियराधसा ॥ ११ ॥ किंवा योगेन सांख्येन न्यासस्वाध्याययोरिष ॥ किंवा श्रेयोभिरन्येश्च न यत्रात्मपदो हरिः ॥ १२ ॥ श्रेयसामिष सर्वेषामत्मा ह्यविष्टर्थतः ॥ सर्वेषामिष भूतानां हरिरात्मात्मदः प्रियः ॥ १३ ॥ यथा तरीम् लिनेचनेन तृप्यंति तत्स्कंधसुजोपशाखाः ॥ प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वोईणमच्युतेज्या ॥१४॥ यथैव सूर्यात्मवंति वारः पुनश्च तिस्त्रन्यानि भूमौ स्थिरजंगमानि तथा हरावेव गुणप्रवाहः ॥१५॥ एतत्पदं तज्जगदात्मनः परं सक्कद्विभातं सिवतुर्पथा प्रमा ॥ तिस्तरम्वीति काले ॥ भूतानि भूमौ स्थिरजंगमानि तथा हरावेव गुणप्रवाहः ॥१५॥ एतत्पदं तज्जगदात्मनः परं सक्कद्विभातं सिवतुर्पथा प्रमा ॥

तास्मन्त्रावराति काल ॥ मूतानि मूला रियरजाणान तथा वरावय उरावनाव ॥ १ १॥ सम्पर्धाः विद्यान स्वासिवेदाध्ययनाभ्यामिव अन्यरिव वर्तवैराग्यादिमिः श्रेयःसाधनैः ॥ १ २॥ सामध्यैः इंद्रियाणां राधसा पाटवेन ॥ १ १॥ योगेन प्राणायामादिना सांख्येन देहादिन्यतिरिक्तात्मज्ञानमात्रेण संन्यासवेदाध्ययनाभ्यामिव अन्यरिव वर्तविराग्यादिमिः श्रेयःसाधनैः ॥ १ २॥ सन्वादमावधिई रेः नन्वेषां नानाफलसाधनानां हरिसेवाभावमात्रेण कुतो वैयध्यं तत्राह । श्रेयसां फलानामात्मैवावधिः पराकाष्ठा अर्थतः परमार्थतः आत्मार्थत्वेनैवान्येषां प्रियत्वादित्यर्थः । भवत्वात्मावधिई रेः नन्वेषां नानाफलसाधनानां हरिसेवाभावमात्रेण कुतो वैयध्यं तत्राह । श्रेयसां फलानामात्मैवावधिः पराकाष्ठा अर्थतः परमार्थतः व्रियश्च परमानन्दरूपत्वात् ॥ १ ३॥ किंच । नानाकर्मभिस्त-किमायातं तत्राह । सर्वेषामपीति । आत्मा आत्मद्याविद्यानिरासेन स्वर्वेवताराधनेन तु न किंचिदिति सद्यांतमाह यथेति । मूलात्प्रथमिवभागाः स्कन्धाः तदिभागा भुजाः तेषामच्युपशाखाः उपलक्षणं पत्रपुष्पादयोऽपि तृष्यंति नतु मूलसेकं विनाताः स्वस्वनिषेचनेन । प्राणस्योपहारो भोजनं तस्मादेवेन्द्रियाणां तृप्तिनं तु तचिद्दियेषु पृथक्ष्प्रयात्रस्य तथाऽच्युताराधनमेव सर्वदेवताराधनं न पत्रपुष्पादयोऽपि तृष्यंति नतु मूलसेकं विनाताः स्वस्वनिष्यनेन । प्राणस्योपहारो भोजनं तस्मादेवेन्द्रियाणां तृप्तिनं तु तचिद्दियेषु पृथक्षुथगन्नस्वरेषाराधनमेव सर्वदेवताराधनं न पत्रपुष्पादयोऽपि तृष्यात्रस्वरेषात्रात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरेषात्रस्वरे

श्रीधरी

Wa 39

पृथगित्यर्थः ॥१४॥ कुतः सर्वमलत्वादिति सद्ष्यांतांतरमाह । यथैव वारो जलानि वर्षाकाले स्यादुद्भवंति ग्रीब्मे तस्मिन्नेव प्रविशंति। अस्याप्रसिद्धत्वेन दृष्यांतरमाह । यथा भूतानि भूमाविति गुणप्रवाहश्चेतनाचेतनात्मकः प्रपंचः ॥ १५ ॥ नतु हरावेव गुणप्रवाह इत्युक्ते तदाधारत्वेन सोपाधिकत्वं हरेः स्यादित्याशंक्याह । एतदिति । एतदिश्वं विष्णोस्तत्सर्वशास्त्रप्रसिद्धं पदं परं सर्वो-पाधिरहितम् । तदुत्पन्न त्वाच ततः पृथगित्यर्थः । तर्हि कथमन्यथा भाति तत्राह । सकृदिति । सकृत्कदाचिद्धिभातं स्फुरितं गंधर्वनगरवत् यथा सवितुः प्रभा न ततो भिन्न। यथा च जाग्रत्यसव इंद्रियाणि स्फुरंति सुप्ती तु सुप्तशक्तयो भवंतीत्यर्थः । कथंभूतोऽसी हरिः।द्रव्यादीनां त्रिविधाहंकारकार्याणां तित्रिमित्तस्य भेदश्रमस्य चात्ययो यस्मात्सः।यद्वा । अजाप्रति सुप्तावसवः सुप्ताः शक्त यो येपां ते भवंति । द्रव्यादेरप्यत्ययो भवति। सवितुः प्रभेत्युद्रतौ दृष्टांत इति ॥१६॥ नन्वसंगे हरौ कथं प्रपंचोत्पत्तिलयौ तत्राह । यथेति । अश्रतमःप्रकाशा आगमापायिनो रजस्तमःसन्व-स्थानीयाः । हे भूषाः प्रचेतसः । अमृ शक्तय उद्भवंति न भवंति लीयंते इत्येवमयं जगत्प्रवाहः ॥१७॥ तेन सर्वकारणत्येन हेतुना । कालो निमित्तम् । प्रधानमुपादानम् । प्रुरुषः कर्ता एतत्त्रित यथाऽसवो जात्रति सुप्तशक्तयो द्रव्यिक याज्ञानिभदा अमात्ययः ॥१६॥यथा नभस्यश्रतमःप्रकाशा भवंति भूपा न भवंत्यनुक्रमात्॥ एवं परे ब्रह्मणि शक्तयस्त्वम् रजस्तमःसत्त्वमिति प्रवाहः ॥ १७ ॥ तेनैकमात्मानमशेषदेहिनां कालं प्रधानं पुरुषं परेशम् ॥ स्वतेजसा ध्वस्तगुणप्रवाहमात्मैकभावेन भजध्वमद्धा ॥ १८ ॥ दयया सर्वभूतेषु संतुष्टचा येन केन वा ॥ सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः ॥ १९ ॥ अपहतसकलैषणाम-लात्मन्यविरतमेधितभावनोपहूतः ॥ निजजनवशगत्वमात्मनोऽयन्न सरित खिद्रवदश्वरः सतां हि ॥ २०॥ न भजित कुमनोषिणां स इज्यां हरिरध-नात्मधनिपयो रसज्ञः ॥ श्रुतधनकुलकर्मणां मदैयें विद्धति पापमिकंचनेषु सत्सु ॥ २१ ॥ श्रियमनुचरतीं तदर्थिनश्च द्विपदपतीन्विबुधांश्च यत्स्व-पूर्णः ॥ न भजित निजभृत्यवर्गतंत्रः कथममुमुद्धिसृजेत्पुमान्कृतज्ञः ॥२२॥ मैत्रेय उवाच ॥ इति प्रचेतसो राजन्नन्याश्च भगवत्कथाः ॥ श्रावियत्वा ब्रह्म लोकं ययो स्वायं भुवो मुनिः ॥२३॥ तेऽपि तन्मुखनिर्यातं यशो लोकमलापहम् ॥ हरेर्निशम्य तत्पादं ध्यायंतस्तद्गतिं ययुः ॥ २४ ॥ एतत्तेऽ-भिहितं श्वत्तर्यन्मां त्वं परिषृष्टवान् ॥ प्रचेतसां नारदस्य संवादं हरिकीर्तनम् ॥ २५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ य एष उत्तानपदो मानवस्यानुवर्णितः ॥ यात्मकत्वात्सर्वकारणं परमेश्वरमद्वा साक्षाद्धजध्वम् । कथम् । आत्मन एकमावेनाभिन्नत्वेन ॥ १८ ॥ साधनमाह । दयादिमिः शोघं तुष्यति ॥ १९ ॥ ततो न कदाचिच्यजतीत्याह । अपहता निरस्ताः सकला एपणाः कामा यस्मात्स चासावमल आत्मामनस्तिस्मनसतां मनिस निरंतरं समेथितया भावनयोषहृतः सन्निधापितः सन्नक्षरो हरिक्षिद्रवत्तत्रत्याकाशवत्ततो न सरित नापयाति हि । किं कुर्वन् । आत्मनो निजजनवशगत्वं स्वभक्ताधीनत्वमयन्नवगच्छन् ॥२०॥ सतामेव वश्योऽसावसतां तु पुजामपि न गृह्वातीत्याह । नेति । कुमनीपिणां कुत्सितमतीनाम् । अधनाश्च ते आत्मधनाश्च भगवद्धनास्ते प्रिया यस्य रसज्ञो भक्तिसुखज्ञः । के कुमनीपिणस्तानाह । श्रुतादिनिमित्तैमदैयैः सत्सु पापं तिरस्कारं कुर्वेति ॥२१॥ भक्ताधीनत्वं प्रपंचयन्नाह । अनुवतेमानामपि श्रियं तद्धिनः सकामान् द्विपद्पतीन्नरेंद्रान्यिबुधान् देवानपि यो नानुवर्तते । यतः स्वेनैव पूर्णोऽतः स्वभृत्यवर्गानुरक्त एव एवंभृत्वमुम्रुद्वसुजेत् ईपद्पि कथं परित्यजेत् ॥२२॥ प्रचेतसः कर्मभूतान् अन्याश्च नूनं सुनीतेरित्यादि धुवचरिताद्याः सत्रेऽगायत्अचेतसामित्युक्तत्वात् ॥ २३ ॥ तेऽपि प्रचेतसः तद्गतिं विष्णुलोकम् ॥२४॥ प्रचेतसां नारदस्य च संवादरूपमेतदाख्यानं तेऽभिहितम् ।

भा०च

114311

हरेः कीर्तनं यस्मिस्तत् ॥ २५ ॥ य एव वंशः सोऽनुवर्णितः ॥ २६ ॥ यः वियवतः ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ स्वान् ज्ञातीन दिद्धः ॥ ३० ॥ राज्ञां चिरतिमिति शेषः ॥ ३१ ॥ वंशः प्रियव्रतस्यापि निवोध नृपसत्तम ॥ २६ ॥ यो नारदादात्मिवद्यामिधगम्य पुनर्महीम् ॥ भुक्त्वा विभज्य पुत्रेभ्य ऐश्वरं समगात्पदम् ॥ २७ ॥ इमां तु कीषारिवणोपवर्णितां क्षत्ता निशम्याजितवादसत्कथाम् ॥ प्रवृद्धभावोऽश्रुकलाकुलो मुनर्दधार मृश्नां चरणं हृदा हरेः ॥ २८ ॥ विदुर जवाच ॥ सोऽयमद्य महायोगिनभवता करुणात्मना ॥ दर्शितस्तमसः पारो यत्राकिंचनगो हिरः ॥ २९ ॥ श्रीश्चक उवाच ॥ इत्यानम्य तमामंत्र्य विदुरो गजसाह्वयम् ॥ स्वानां दिद्दत्तः प्रययो ज्ञातीनां निर्वृताशयः ॥ ३० ॥ एतद्यः शृणुयाद्राजन् राज्ञां हर्यपितात्मनाम् ॥ आयुर्धनं यशः स्वस्ति गितमिश्वर्यमाप्नुयात् ॥३१॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टादशसाहस्यां संहितायां चतुर्थस्कंधे प्राचेतसोपाख्यानं नाम एकत्रिंशोऽध्यायः ॥३१॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टादशसाहस्यां स्वित्यामेकित्रंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ समक्षोऽयं चतुर्थः स्कंधः ॥४॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥



श्रीधरी

- 3 C

॥५३।





॥ श्रीगणेशाय नमः॥ ॥ नमः श्रीमत्परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरंदाय मक्तजनमानसिन्वासाय श्रीरामाय ॥ अथातः पंचमस्कंघन्याख्याऽनेकिविशेषवान् ॥ प्रियवतान्वयो यत्र सप्रपंचः प्रपंच्यते ॥१॥ पद्विशत्याऽधुनाऽच्यायैः पंचमे स्थानमीर्यते ॥ लोकद्वीपादिमर्यादापालनाख्यमनेकधा ॥२॥ पृथिन्युपर्यधो लोकेपर्याता तिविधा मता ॥ पुनश्चेकैशस्तेषु मर्यादा चहुधा मता ॥ ३ ॥ सुवि द्वीपादिमर्यादाः पाल्यते राजिमः पृथक् ॥ भूमेरुपरि देवाद्यैस्ततश्रधोऽसुरादिभिः॥ ४ ॥ तत्राध्यायैस्तु विशिद्धः प्रियव्रतपुरःसरैः ॥ सुवि द्वीपादिमर्यादाः पालिता इति वर्ण्यते ॥ ५ ॥ त्रिमिः सूर्यादिभिन्योतिश्वकादिष्विति कीर्त्यते ॥ अतलादिपु दैत्याद्यैः पालनं च ततिस्तिः ॥ ६ ॥ तत्र त प्रथमेऽध्याये ज्ञानिनो राज्यनिर्वृतिः ॥ पुनश्च ज्ञानिनवृति प्रियव्रतस्य प्रथम् वर्षकथाद्भुता ॥७॥ वंशः प्रियव्रतस्यापि नियोध नृपसत्तम ॥ यो नारदादात्मविद्यामधिगम्य पुनर्महीम् ॥ भुक्तवा विभन्य पुत्रेम्य ऐश्वरं समगात्पदम् ॥८॥ इति पूर्वस्कंधाते प्रियव्रतस्य प्रथम् मात्मविद्या तत्रो गृहाश्रमस्ततः सर्वसंगत्यागेन मोक्ष इत्युक्तम् । तत्र विस्मितः एच्छिति । प्रियव्रतो भागवतोऽत्यवात्मारामो गृहे कथमरमत । नतु रमतां को दोष इति चेर्त आह । कर्मणा वंधः पराभवश्च स्वरूपितरस्कारो यन्मुलो भवति यद्गृहं मृतं कारणं यस्य ॥ १ ॥ गृहेषु रिवश्च तत्रात्सा च भागवतानामात्मारामाणां न संभवतीत्याह । न नृनिमिति ॥ २ ॥ वंधः पराभवश्च स्वरूपितरस्कारो यन्मुलो भवति यद्गुहं मृतं कारणं यस्य ॥ १ ॥ गृहेषु रिवश्च तत्राभिनिवेशात्स्यात्सा च भागवतानामात्मारामाणां न संभवतीत्याह । न नृनिमिति ॥ २ ॥

॥ राजोवाच ॥ प्रियत्रतो भागवत आत्मारामः कथं मुने ॥ गृहेऽरमत यन्मृतः कर्मबंधः पराभवः ॥ १ ॥ न नूनं मुक्तसंगानां तादृशानां द्विजर्षभ ॥ गृहेष्वभिनिवेशोऽयं पुंसां भवितुमर्हति ॥ २ ॥ महतां खलु विपर्षे उत्तमश्लोकपादयोः ॥ खायानिर्मृतिचित्तानां न कुटुंबे स्पृहामितः ॥ ३ ॥ संशयोऽयं महान्त्रह्यन्दारागार प्रतादिषु ॥ सक्तस्य यितिद्विरभृत्कृष्णे च मितरच्युता ॥ ४ ॥ श्रीशुक्त उवाच ॥ बाढमुक्तं भगवत उत्तमश्लोकस्य श्रीमचरणारविंदमकरंदरस आवेशितचेतसो भागवतपरमहंसदियतकथां किंचिदंतरायविहतां स्वां शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिन्वंति ॥ ५ ॥ यहिं वाव ह राजन्स राजपुत्रः प्रियत्रतः परमभागवतो नारदस्य चरणोपसेवयाञ्चसाऽवगतपरमार्थसतत्त्वो ब्रह्मत्रेण दीक्षिष्यमाणोऽवित्तलपरिपालनायाम्नातप्रवरगुणगणकांतभाजनत्तया स्विपित्रोपामंत्रितो भगवित वासुदेव एवाव्यवधानसमाधियोगेन समावेशितसकलकारकिकियाकलापो नैवाभ्यनंदद्यद्यपि तदप्रत्याम्नातव्यं तदिधकरण आत्मनोऽन्यस्मादसतोऽपि पराभवमन्वीचमाणः ॥ ६ ॥ अथ ह भगवानादिदेव एतस्य

गृहासिक्ति इंबादिस्पृह्या भवति सा च तेषां नास्तीत्याह । महतामिति । उत्तमश्लोकपादयोव्द्वाया कामादिसंतापहारिणी तया निर्धृतं चित्तं येषां तेषां स्पृहायुक्ता मितनिस्ति ॥३॥ दाराद्या-सक्तस्य तु मोक्षः श्रीकृष्णेऽस्खिलिता मितश्राभूदिति यदयं च महान्संशय इत्याह । संशय इति ॥ ४ ॥ अंगीकृत्य परिहरित । वाढमभिनिवेशादिकं नास्तीति सत्यमेय । तथापि विध्नवशेन तेषां प्रशृतिः पूर्वाभ्यासवलेन पुनिवृद्विश्व संगच्छत इत्याह । भगवतः श्रीमचरणारविद्मकरंदरूषो यो रसस्तिसम्बावेशितं चेतो यैस्तेऽपि केनचिदंतरायेण विध्नेन विहतामिष स्वां शिश्यमां पदवीं मार्गं न हिन्वंति न त्यजंति । काम् । भागवता एव परमहंसास्तेषां दियतस्य प्रियस्य श्रीवासुदेवस्य कथाम् ॥५॥ प्रियमतस्य ब्रह्माज्ञैवांतरायरूपा वभूवेति सप्रसंगमाह। यहींत्यादिना विधुक्तिस्ताः प्रकृति भजस्वेत्यंतेन । यहिं वाव ह यदा हि । वावेति प्रसिद्ध्यादौ ह इति च । स स्विपत्रा गनुन। ऽत्रनितळपरिपालनायोषामंत्रितो नियुक्तो नैशम्यनंदक्ते । अधावतदैव भगवानादिदेवो वस्त्रम्वनाद्वततारेत्यन्वयः । उपामंत्रणे हेतुः । अम्नाता राज्ञां शास्त्रणोक्ता ये प्रवराः श्रेष्ठा गुणास्तेषां गणस्यैकातमाजनतया नियताश्रयत्वेन । अनिन्छायां हेतुः । परमार्थसत्वनमात्मयान्त्रमात्मयान्त्रमात्वताराज्ञा स्वां श्रीकृतिस्ता विष्ठा गणस्यकात्वत्ता नियताश्रयत्वेन । अनिन्छायां हेतुः । परमार्थसत्वनमात्मयान्तियां गणस्यकात्वताराज्ञात्वानात्रम्यान्त्रम्यान्त्रम्यान्त्रम्यान्त्रम्यान्त्रस्तान्त्रम्यान्त्रम्यान्त्रम्यान्त्रस्तान्त्रम्यान्त्रम्यान्त्रस्तान्त्रम्यान्त्रस्तान्त्रम्यान्त्रस्तान्त्रस्तान्त्रस्तान्त्रस्त्रमात्वस्तर्कतान्त्रस्तरस्त्रमात्वस्त्रस्तान्त्रस्ति । स्वांतिस्ति विष्तिकृतिस्ति । स्वांतिस्ति । स्वांत

थात्म्यमवगतं तद्येन स तथा। अतो ब्रह्मसत्रेणात्मध्यानेन कार्येण दीक्षिष्यमाणो नियमं ब्रह्मीच्यन्। प्रागिष वासुदेव एव निरंतरसमाधियोगेन चित्तेकाउयेण समावेशितः समर्पितः सकलकार-काणामिद्रियाणां याः क्रियास्तासां कलापो येन सः। यद्यि तत्वित्रोक्तं न प्रत्याख्येयं तथापि तद्धिकरणे राज्यधिकारेऽसतोऽपि मिध्याभुतादपि। राज्यप्रपंचादात्मनः पराभवमालोचयकाम्य-नंदत् ॥ ६ ॥ गुणविसर्गस्य गुणसुष्टेः परिवृद्धणं समृद्धिस्तदनुचितया व्यवसितः सकलजगतामभिप्रायो येन सः। यथा राज्ञा चारैर्मण्डलेश्वराणामभिप्रायो निश्चीयते तद्धत् अखिलैनिगमैपूर्ति-मिद्धिदेनिजगणेश्व मरीच्यादिमिः परिवृतः सत्यलोकादवतीर्णः ॥७॥ स च ब्रह्मा तत्रतत्रोडुपतिश्वं इव प्रकाशमानो गंधमादनस्य द्रोणीं दरीमवभासयक्षुपसपर्वेत्यन्वयः। अमरपरिवृद्धेदेवेद्रादिमिः॥८॥ इंसयानेनोपलक्षणेनैनं पितरमुपललभ्मानो मित्यताऽयमिति लक्षयन्यतापुत्राम्यां मन्तप्रवित्राम्यांसह नारदःकृतांजिलः सन्महसैवाम्युत्थायाईणेन पूज्या सहोपतस्थेतुष्टावाप्रियवतंवदा मंदरद्रोण्यां नारद उपदिशति । मनुश्च तं नेतुमागतोऽस्तीति ज्ञातव्यम् ॥ ९ ॥ ६ भारत । भगवानादिपुरुपो ब्रह्माऽपि तं प्रियवतिमिति होवाचेत्यन्यसः। तेन नारदेनोपनीतमईणं यस्यसः सक्तकाकेन यथोचितवाक्येन । गुणिविसर्गस्य परिबृहणानुध्यान्व्यवसितसकलज्ञगद्भिप्राय आत्मयोनिरिखलिनगभनिजगणपरिवेष्टितः स्वभवनादवततार ॥७॥ स तत्र तत्र गग-

नतल उडुपतिरिव विमानावलिभिरनुपथममरपरिवृहैरभिपूज्यमानः पथि पथि च वरूथशः सिद्धगंधर्वसाध्यचारणमुनिगणैरुपगीयमानो गन्धमादनद्रो-णीमवभासयत्रपसर्प ॥ ८ ॥ तत्र ह वा एनं देवर्षिहँसयानेन पितरं भगवंतं हिरण्यगर्भमुपलभमानः सहसैवोत्थायार्हणेन सह पितापुत्राभ्यामवहि-तांजिलकपतस्य ॥ ९ ॥ भगवानिप भारत तदपनीताईणः सूक्तवाकेनातितरामुदितगुणगणावतारसुजयः प्रियत्रतमादिपुरुषस्तं सदयहासावलोक इति होवाच ॥ १० ॥ श्रीमगवानुवाच ॥ निबोध तातेदमृतं ववीमि मा स्मृयितुं देवमईस्यप्रमेयम् ॥ वयं भवस्ते तत एष महर्षिर्वहाम सर्वे विवशा यस्य दिष्टम् ॥ ११ ॥ न तस्य कश्चित्तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण यनीषया वा ॥ नैवार्थधर्मैः परतः स्वतो वा ऋतं विहंतुं तनुभृद्विभ्यात ॥ १२ ॥ भवाय नाशाय च कर्म कर्तुं शोकाय मोहाय सदा भयाय ॥ सुखाय दुःखाय च देहयोगमन्यक्तिष्टं जनताऽङ्ग धत्ते ॥ १३ ॥ यद्वाचि तंत्यां गुणकर्मदामभिः सुदुस्तरैर्वत्स वयं सुयोजिताः ॥ सर्वे वहामो वित्यभिष्य प्रोता नसीव द्विपदे चतुष्पदः ॥ १४ ॥ ईशाभिसृष्टं ह्यवरुंध्महेऽङ्ग अतिशयेनोदिता वर्णिता गुणगणा अवताराः सुजयाः सर्वोत्कर्पाश्च यस्य ॥ १०॥ प्रवृत्तिनिष्ठं प्रदाक्यं प्रतिकूलं यत्वा मय्यस्यां करिष्यतीति शंकमानो नाहमेवं वदामि । किंतु मन्मुखेन हरिरेव रवामाज्ञापयतीति वदन्त्रशृत्तिनिवृत्तिरहस्यमाह । निवोधेति नविभः । ऋतं सत्यम् । अप्रक्षेयं देवसञ्चायितं दोपारोपेण द्रष्टुं नार्हास । ते तव ततस्तात एप त्वद्गुरुथ महर्षिः दिष्टमाज्ञां विवशा अस्वतंत्राः संतो वहामः ॥ ११ में विवशत्वमेवाह चतुर्भिः । नेति । तस्य कृतं तेन निर्मितं तनुभृञ्जीवस्तपआदिभिविंहंतुमन्यथाकतुँ न विभूपात्प्रधुर्न भवेत् । मनीपया सामादिबुद्धिवलेन । परतो वस्त्रवदाश्रयात ॥ १२ ॥ तत्र देहयोगे तावत्पारतंत्र्यं प्रसिद्धमित्याह । भवायेति । भवो जन्म । भवाद्यर्थमन्यक्तेनेश्वरेण दिष्टं दत्तं देहयोगं जनता जीवसमृहः सदा धत्ते । नत्वन्यथा कर्त् शक्तोति । अंग हे प्रियवत ! ।। १३ ।। कर्मकरणेऽपि पारतंत्र्यमाह । यद्वाचीति । यस्य वाचि वेदलक्षणायां तंत्यां दामन्यां गुणाः सन्वादयस्तत्पुर्वकाणि च यानि कर्माणि तन्निवंधनैर्दामिनिव्रिद्धणादिशब्दैः सुद्दत्तरै: सुद्दहें वस्स ! वर्य सर्वे सुयोजिता निवदाः संतस्तम्मै ईश्वराय विलंबहामस्तदिच्छया कर्म सुर्मः। निस नासिकायां प्रोता बद्धाः संतश्चतुष्पदो वलीवर्दा यथा द्विपदे पुरुषाय ॥ १४ ॥

श्रीधरी

370 ?

11 8 11

भोगेषु पौरतंत्र्यमाह । ईशा ईश्वरेणाभिसृष्टं दत्तमेवांग हे प्रियत्रतावरुंष्महे स्वीकुर्मः । यथा स्वामिना दत्तमेव किणशादि बलीवर्दा भक्षयन्ति न स्वेच्छया तहत्। नचैवं वैषम्यमीश्वरस्य यतो गुण-कर्मसंगान्नाथो यद्यदेवतिर्यगादिलज्ञणं देहमयुंक्त योजितवांस्तत्तदास्थाय स्वीकृत्य। यथांधाश्रज्ञुष्मता छायामातपं वा नीयमानाः संतस्तत्रैव गच्छन्ति तहत् ॥१५॥ नन्वेतत्सर्वमविद्वष एव नत्वात्म-विद इत्याशंक्याह । मुक्तोऽपीति यावत्प्रारच्धं कर्म तावत् यथा स्त्रभेऽनुभूतं प्रतियातिनद्रो गतिनद्रोऽभिमानशुन्य एवानुस्मरित । तहि भोगवासन्या पुनर्जन्म भवेत्त्राह । किंतु देहांतरारंभकान्गुणा-न्कर्माणि वासनाश्च न वृंक्ते न संभजते ॥ १६ ॥ ननु गृहे वर्तमानस्य भोगानधंजानस्य कृतोऽभिमानाभावो मोक्षो वा अतस्तन्यागेन वनवास एव युक्तस्त्रत्राह । भयं संसारः स्यादेव । प्रमत्तस्या-जितेन्द्रियस्य । वनेष्वपि संगभिया वनाहनांतरं गच्छतोऽपीत्यर्थः । सहैव पट् सपत्नाः शत्रवो मनोयुद्धोदियाणि च यस्य स तथाभृत एव वनेष्वपि यत आस्ते बुघत्वेन जितेन्द्रियत्वादात्मरतेराहमा-रामस्यावद्यं रागादिदोपं किं नु करोति न करोत्येव ॥१७॥ ननु गृहे वसतः पुरुषस्य रागादयः संभवति नतु वन इत्याशंक्याह । य इति । यः पड्वैरिणः पिंदियाणि विजिगीपमाणः स पूर्वं

दुःखं सुखं वा गुणकर्मसंगात् ॥ आस्थाय तत्तद्यदुंक्त नाथश्रद्धाप्ताऽन्धा इव नीयमानाः ॥ १५॥ मुक्तोऽपि ताविद्वभृयात्स्वदेहमारन्धमश्रन्निमानशून्यः ॥ यथानुभूतं प्रतियातिनद्रः किंत्वन्यदेहाय गुणान्न वृंक्ते ॥ १६ ॥ भयं प्रमत्तस्य वनेष्विप स्याद्यतः स आस्ते सहष्ट्सपत्नः ॥ जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किं नु करोत्यवद्यम् ॥ १७॥ यः षट्सपत्नान्विजिगीषमाणो गृहेषु निर्विश्य यतेत पूर्वम् ॥ अत्येति दुर्गाश्रित ऊर्जिन्तारीन्श्रीणेषु कानं विचरेद्विपश्चित् ॥ १८ ॥ त्वं त्वन्जनाभांत्रिसरोजकोशदुर्गाश्रितो निर्जितष्ट्सपत्नः ॥ भुंत्वेह भोगान्पुरुपातिदिष्टान्विमुक्तमः प्रकृतिं भजस्व ॥ १९ ॥ श्रीशुक जवाच ॥ इति समभिहितो महाभागवतो भगवतिस्त्रभुवनगुरोरनुशासनमात्मनो लघुतयाऽवनतिशरोधरो बाढिमिति सवहुमानमुवाह ॥ २० ॥ भगवानिष मनुना यथावदुपकिष्तिपापिनितिः प्रियत्रतनारदयोरविषममिसमीक्षमाणयोरात्मसमवस्थानमवान्त्रमत्ते क्षयमन्यवहृतं प्रवर्तयन्नगमत् ॥ २१ ॥ मनुरिष परेणैवं प्रतिसंधितमनोरथः सुरिष्वरानुमतेनात्मजमित्वलधरामंडलस्थितिग्रुप्तय आस्थाप्य स्वयमतिविषमविषयविषजलाशयाशाया उपरराम॥२२॥ इति ह वाव स जगतीपितिरीश्वरेच्छयाऽधिनिवेशितकर्माधिकारोऽखिलजगद्वंधधंसनपरान्ति

गृहेप स्थित्वा तेपामत्यंतं निरोधमकुर्वन् जेतुं यतेत । श्वीणेप्विरेषु कामं गृहेऽन्यत्र वा विचरेत् । यतो लोके ऊर्जितारीन्दुर्गाश्रित एवा त्येति पश्चाद्दुर्गे वाऽन्यत्र वर्तते । युद्ध्येतेति पाठे प्रहरेदित्पर्थः ॥ १८ ॥ इदं च गृहदुर्गाश्रयणं प्राकृतानां व्वं व्वजनाभस्यांधिसरोजकोश एव दुर्गं तदाश्रितोऽतएव निर्जितपट्सपत्नश्च तथापि पुरुषेणेश्वरेणातिदिष्टान्दत्तान्भोगांस्तावद्भुं च्व । पश्चाद्विष्ठक्तसंगः सन्प्रकृतिं स्वरूपं भजस्य । आत्मनिष्ठो भवेत्यर्थः ॥ १९ ॥ आत्मनस्ततो लघुतयाऽन्यतया तच्छासनमंगीचकार । यहा । आत्मनो यदनुशासनं तदलघुतया गौरवेण बाढं तथा करिष्यामीप्यवनतव्यंथरः सन् जग्राह ॥ २० ॥ मनुना संतुष्टेनोपकिन्यता पूजा यस्य । प्रियवतस्य योगअंशाचारदस्य च शिष्यनाशात्कृटिलमीक्षणं संभवति।तत्तुनास्तीत्याह । अविषमं यथा तथा तथोरिमसमीक्षमाणयोः सतोरात्मनः सम्यगवस्थानमवाङ्गनसं वाङ्गनसयोरिवपयं निवासं जगाम । पाठान्तरे अवाग्वाचामगोचरं कथंचिन्मनसः क्षयं विषयमतोऽव्यवहृतं व्यवहारशुन्यं ब्रह्म निवृत्तं प्रवर्तयन् । व्यवहाराद्विष्णणः सन् व्यवहारातीनं स्वरूपं चित्रयञ्चतिहेत इत्यर्थः ॥२१॥ पृत्रं राज्येऽभिषिच्य वनं यास्यामीत्येवं यो मनोरथः स परेण ब्रह्मणेत्र संपादितो यस्य

11 7 11

सः। नारदस्याञ्जमतेन राज्ये स्थापयित्वाऽतिविषमो दुस्तरो यो विषयविषजलाशयो गृहं तस्याशा दिक् प्रवृत्तिवासना भोगेच्छा वा तस्या उपरतोऽभूत् ॥२२॥ यत्पृष्टं गृहे कथमरमत तत्रोक्त-मुत्तरमुपसंहरति । इति ह वाव इत्थमेव हि । अधिनिवेशितः प्रापितः कर्माधिकारो यस्य । अखिलस्य जगतो वंधध्वंसनः परोतुभावो यस्य तस्य यदंघियुगलं तस्यानवरतं ध्यानं तदनुभावेन परि-रंधितकपायो दग्धरागादिमल आशयो यस्य । अतोऽवदातः शुद्धोऽपि महतां ब्रह्मादीनामाज्ञापालनेन मानवर्धनः ॥२३॥ उ इति विस्मये। ह इति प्रसिद्धौ । वावेति निश्चये। आत्मनः समानैः शीलादिभिरुदारान्महतो दश पुत्रान् जनयामास ॥२४॥ तानाह। आग्नीध इध्मजिह्वो यज्ञवाहर्महावीरो हिरण्यरेता घृतपृष्ठः सवनो मेधातिथिवीतिहोत्रः कविश्वेत्यग्रीनां नामानि येपां ते ॥२५॥ अर्भमावाद्वाल्यादारम्य ॥२६॥ तस्मिन्पारमहंस्याश्रमे श्रीमचरणारविंदयोरविरतस्मरणेनाविगलितोऽखंडितो यः परमो भक्तियोगस्तस्यानुभावेन विशोधितांतःकरणे प्रतीतो यो भगवांस्तस्मिन्ना-नुभावस्य भगवत आदिपुरुषस्यांत्रियुगलानवरतध्यानानुभावेन परिरंधितकषायाशयोऽवदातोऽपि मानवर्धनो महतां महीतलमनुशशास ॥ २३ ॥ अथ च दुहितरं प्रजापतेर्विश्वकर्मण उपयेमे वर्हिष्मतीं नाम तस्यामु ह वाव आत्मजानात्मसमानशीलगुणकर्मरूपवीर्योदारान् दश भावयांवभूव कन्यां च यवीयसीमूर्जस्वतीं नाम ॥ २४ ॥ आग्नीभ्रेष्मजिह्नयज्ञवाहुमहावीरहिरण्यरेतोष्टतपृष्ठसवनमेधातिथिवीतिहोत्रकवय इति सर्व एवाग्निना-मानः ॥ २५ ॥ एतेषां कविर्महावीरः सवन इति त्रय आसन्नूर्धरेतसस्त आत्मविद्यायामर्भभावादारभ्य कृतपरिचयाः पारमहंस्यमेवाश्रममभजन् ॥ २६॥ तस्मिन्तु ह वा उपशमशीलाः परमर्षयः सकलजीवनिकायावासस्य भगवतो वासुदेवस्य भीतानां शरणभूतस्य श्रीमच्चरणारविंदाविरतस्म-रणाविगलितपरमभक्तियोगानुभावेन परिभावितांतर्हृदयाधिगते भगवति सर्वेषां सूतानामात्मसूते प्रत्यगात्मन्येवात्मनस्तादात्म्यमविशेषेण समीयुः ॥ २७ ॥ अन्यस्यामि जायायां त्रयः पुत्रा आसन्नुत्तमस्तामसो रैवत इति मन्वन्तराधिपतयः ॥ २८ ॥ एवसुपशमायनेषु स्वतनयेष्वथ जगतीप-तिर्जगतीमर्जुदान्येकादशपरिवत्सराणामञ्याहताखिलपुरुषकारसारसंभृतदोर्दंडयुगलापीडितमोर्वीग्रुणस्तमितविरमितधर्मप्रतिपक्षो दिनमेधमानप्रमोदप्रसरणयौषिण्यत्रीडाप्रमुपितहासावलोकरुचिरच्वेल्यादिभिः पराभूयमानविवेक इवानवबुद्धचमान इव महायना बुभुजे ॥ २९ ॥ यावदवभासयति सुरगिरिमनुपरिकमन्भगवानादित्यो वसुधातलमधेनैव प्रतपत्यधेनावच्छादयति तदा हि भगवदुपासनोपचितातिपुरुपप्रभावस्तद-त्मनस्त्वंपदार्थस्य तादातम्यमिवशेषेण विशेषो देहाद्युपाधिस्तदपोहेन प्रापुः ॥ २७ ॥ २८ ॥ उपशमाश्रयेषु सत्सु । दशकोटिभिरेकमर्बुदम् । एतादृशानि वर्षाणामेकादशार्बुदानि जगतीं बुधज इत्यन्त्रयः । राज्ञो धर्मपालनविषयभोगप्रभावैर्भाव्यम् । तत्रानायासेनैव धर्मपालनमाह । अव्याहता अखिलाः पुरुपकाराः पौरुपाणि यस्माचेन सारेण बलेन संसृतौ पूर्णो दोदंडी तयोर्धुगलं तेना-पीडित आकृष्टो मौर्वीगुणस्तस्य स्तनितं टंकारस्तेनैव युद्धं विना विरमिता निरस्ता धर्मप्रतिषक्षा येन। भोगातिशयमाह। वर्हिष्मत्याः स्वभार्याया अनुदिनमेधमानैः प्रमोदादिभिः पराभूयमान-विवेक इवातएव विषयासक्त्यात्मानमनवदुष्यमान इव बुभुजे । तत्र प्रमोद आयांतं पति दृष्ट्वा हर्षस्ततः प्रसरणसभ्युत्थानादिलीला ततो यौषिण्यं योषित्स्वभावकृतशृङ्गारानुभावप्रकाशनं ततो बीडया प्रमुपिताः संकुचिता हासावलोकास्तवो रुचिरचवेल्यादयः परिहासवाक्यादीनि तैः॥२९॥ प्रथानातिशयमाह । यावद्यमुधातलं लोकालोकपर्यंतमवभासयति मेरं प्रदक्षिणीकुर्वनादित्यस्त-

श्रीघरी

or\_ 9

1 8 11

स्मिन्नधें नैवोपलक्षितं प्रतपति प्रकाशयत्यर्थेन चावच्छादयति तमसावणोति तदा द्वितीयः पतंगः सूर्य इव पर्यकामत् । न चेदमसंभावितम् । यतो अगवदुपासनेनोपचितोऽतिपुरुपः पुरुपानिकातः प्रभावो यस्य ॥ ३० ॥ ये वै उ ह अतिप्रसिद्धास्तस्य रथचक्राप्रकृताः परिखाता गर्ताः । यतो यैरेव कृताः ॥ ३१ ॥ तानाह । जंब्विति । तेपां परिमाणं शृण्विति शेपः । पूर्वस्य यद्विस्तारमानं उत्तरस्ततो द्विगुणेन विस्तारमानेनेत्येवं सिंधुभ्यो विहः समंतत उपक्लप्ता रचिताः ॥ ३२ ॥ यथा सिंधुभ्यो विहरेकैकशो द्वीपा एवं द्वीपानामपि बहिः सिंधव इत्याह । क्षारोदेति । दिधमंडो मथितं दिध । एते सप्त जलधयः सप्तद्वीपानां परिखा इवाम्यंतरे तैः संबेष्टिता ये द्वीपास्तैः समाना विस्तारतः । बहिनाँतः । पृथगसंकीर्णतया ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ अहो आधर्यं राज्ञः सामर्थ्यमिति परीक्षिदिभिष्रायज्ञो भगवान्वादरायणिराह । नैविमिति । जिताः पङ्गुणा इंद्रियाणि पर्झमयो वा यैस्तेपाम् । एवंविधः पृरुपकार इति न चित्रं नासंभावितम् । यतो विदृग्विगतोऽन्त्यजोऽपि यस्योरु-नभिनंदन्सम्जवेन रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामीति सप्तकृत्वस्तरणिमनुपर्यकामद्द्वितीय इव पतंगः ॥ ३० ॥ ये वा उ ह तद्रथचर्-णनेमिकृतपरिखातास्ते सप्तसिंधव आसन्यत एव कृताः सप्त भुवो द्वीपाः ॥ ३१ ॥ जंबुप्लचशाल्मलिकुशकौंवशाकपुष्करसंज्ञास्तेषां परिमाणं पूर्व-स्मात्पूर्वस्मादुत्तर उत्तरो यथासंख्यं द्विगुणमानेन बहिः समंतत उपक्लृप्ताः ॥ ३२ ॥ क्षारोदेचुरसोदसुरोदघृतोदक्षारोददिधमंडोदग्रद्धोदाः सप्त जलधयः सप्त द्वीपपरिखा इवाभ्यंतरद्वीपसमाना एकैकश्येन यथानुपूर्वं सप्तस्विप बहिद्वीपेषु पृथवपरित उपकल्पितास्तेषु जंब्वादिषु बहिष्मतीप-तिरनुवतानात्मजानावीधेध्मजिह्नयज्ञवाहुहिरण्यरेतोष्टतपृष्ठमेधातिथिवीतिहोत्रसंज्ञान्यथासंख्येनैकैकस्मिन्नेकमेवाधिपतिं विद्धे ॥ ३३ ॥ चोर्जस्वतीं नामोशनसे प्रायच्छद्यस्यामासीद्देवयानी नाम काव्यसुता ॥ ३४ ॥ नैवंविधः पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसां तदंविरजसा जितषङ्गुणा-नाम् ॥ चित्रं विदूरविगतः सकृदाददीत यन्नामधेयमधुना स जहाति बंधम् ॥ ३५ ॥ स एवमपरिमितवलपराकम एकदा तु देविविचरणानुशयना-नुपतितगुणविसर्गसंसर्गेणानिर्वृतिमवात्मानं मन्यमान आत्मनिर्वेद इदमाह ॥ ३६ ॥ अहो असाध्वनुष्ठितं यदिभनिवेशितोऽहिमद्रियैरविद्यारिचत-विषमविषयां धक्रेपे तदलमलममुष्या वनिताया विनोदमृगं मां धिग्धिगिति गईयां चकार ॥ ३७ ॥ परदेवताप्रसादाधिगतात्मप्रत्यवमशेंनानुप्रवृत्ते भ्यः पुत्रेभ्य इमां यथादायं विभज्य भुक्तभोगां च महिषीं मृतकिमव सह महाविभूतिमपहाय स्वयं निहितनिर्वेदो हृदि गृहीतहरिविहारानुभावो भगवतो नारदस्य पदवीं पुनरेवानुससार ॥ ३८ ॥ तस्य ह वा एते श्लोकाः ॥ प्रियव्रतकृतं कर्म को नु कुर्याद्विनेश्वरम् ॥ यो नेमिनिम्नैरकरोच्छायां बनन्सप्त क्रमस्य नाम सकुदुचारयेद्यः सोऽधुना तत्क्षणमेव वंधं संसारम्। तन्वमिति पाठेऽप्ययमेवार्थः। पाठांतरे तत्त्वं चांडालत्वम्। जहाति शुद्धो भवतीत्यर्थः।। ३५ ॥ तस्य पराक्रममुपसंहरिनवृत्ति-क्रममाह । स एवमिति । देवपिवरणयोरनुशयन्मुपसत्तिस्तद्नुपतितो यो गुणविसमी राज्यादिप्रपंचस्तत्संसर्गेण आत्मिन मनसि निर्वेदो यस्य ॥३६॥ तमाह । म्याऽसाध्वनुष्ठितं यद्यतोऽभि-निवेशितः तत्ततः अलमलं विषयैः। विनोदमृगं मर्कटम् ॥३७॥ परदेवताया हरैः प्रसादेनाधिगतः प्राप्तो य आत्मप्रश्यवमशौ विवेकस्तेन नारदस्य पदवी तदुपदिष्टमार्गमेव पनरनुससारेश्यन्वयः। कि कृत्वा अनुगतेम्यः पुत्रेम्यः इमां पृथ्वी विभन्य । भक्ता मोगा यस्यास्तां भार्या महाविभृतिः साम्राज्यसंपत्तत्सहितां महिषीं मृतशरीरिमव परित्यज्य । तत्र हेतुः । इदि निहितो निर्वेदो येन ।

हदीत्यस्योत्तरत्राप्यन्वयः। हदि गृहीतो निश्चितो हरिविहारस्तेनानुभावस्त्यागसामध्यं यस्य ॥ ३८ ॥ तस्य महिमोपनिवंधनश्लोकाः पूर्वसिद्धाः कथ्यंते । यथा वेदे तद्प्येप श्लोको भवतीति । को नु को नाम कुर्यात् । छायां घ्नन् तमो निरस्यन् ॥ ३९ ॥ भूसंस्थानं द्वीपैः कृतम् । सरिद्गिरिवनादिभिः सीमा च येन कृता । भूतानां निर्वृत्यै सुखायाविवादाय ॥ ४० ॥ भौमं पातालजं दिव्यं स्वर्गजं मातुषं मर्ग्यलोकजं महिन्वं वैभवं यो निरयतुल्यं मेने । पुरुपानुजना विष्णुभक्तास्त एव प्रिया यस्येति ॥ ४१ ॥ इति पंचमे टीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ द्वितीये प्रोक्तमाग्रीध्रचरित्रं स्त्रैणसंमतम् ॥ पत्न्यां हि पूर्वचित्त्यां यो नाभिमुख्यानजीजनत् ॥ १ ॥ अस्मिन्वंशे प्रसिद्धोऽयमाग्नीश्रः स्त्रेणपुंगवः ॥ विहसन्त्रिव तस्येदं चरितं मुनिरत्रवीत् ॥ २ ॥ जंबूदीपमोको यासां ताः प्रजाः पुत्रवत्पालयामास । धर्मावेक्षमाणः धर्ममवेक्षमाणो धर्मेणत्यर्थः ॥ १ ॥ पितृलोककामः पुत्रकामः । सुरवराणां वनितास्तासामाक्रीडाचलो मंद्रस्तस्य द्रोण्याम् । आभृतानि संपादितानि परि-चर्योपकरणानि पुष्पादीनि येन ॥ २ ॥ तदुपलभ्य ज्ञात्वा ब्रह्माऽभियापयामास संभोगार्थं प्रस्थापयामास ॥ ३ ॥ सा च तदाश्रमोपवनमुपवश्रामेत्यन्वयः । रमणीयत्वमेवाह । विविधाश्र निवि-वारिधीच् ॥ ३९ ॥ भूसंस्थानं कृतं येन सरिद्धिरिवनादिभिः ॥ सीमा च भूतिनर्वृत्यै द्वीपेद्वीपे विभागशः ॥४०॥ भौमं दिब्यं मानषं च महित्वं कर्मयोगजम् ॥ यश्रके निरयौपम्यं पुरुपानजनिषयः ॥ ४१ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कंधे प्रियत्रतविजये प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं पितिर संप्रवृत्ते तद्नुशासने वर्तमान आशिशो जंबुद्वीपौकसः प्रजा औरसवद्धमिवक्षमाणः पर्यगोपायत्॥ १॥ स च कदाचित्पितृलोककामः सुरवरवनिताकी डाचलद्रोण्यां भगवंतं विश्वसृजां पतिमाभृतपरिचर्योपकरण आत्मैकाउयेण तपस्व्याराध्यांवभूव ॥ २ ॥ तद्यलभ्य भगवानादिपुरुषः सदिस गायंतीं पूर्विचित्तं नामाप्सरसमियापयामास ॥ ३ ॥ सा च तदाश्रमोपवनमतिरमणीयं विविधनिविडविट-पिविटपनिकरसंश्विष्टपुरटलतारूढस्थलविहंगर्मामेथुनैः पोच्यमानश्रुतिभिः प्रतिबोद्धचमानसलिलकुक्कुटकारंडवकलहंसादिभिविचित्रमुपकृजितामल-जलाशयकमलाकरमुपबमाम ॥ ४ ॥ तस्याः सुललितगमनपद्विन्यासगतिविलासायाश्रान्पदं खणखणायमानरुचिरचरणाभरणस्वनमुपाकण्यं नरदेवकुमारः समाधियोगेनामी लितनयननलिनमुकुलयुगलमीषद्विकचय्य व्यचष्ट ॥ ५ ॥ तामेवाविदूरे मधुकरीमिव सुमनस उपजिव्रन्ती दिविज्ञम-नुजमनोनयनाह्नाद्द्वैर्गतिविद्दारत्रीडाविनयावलोकसुस्वराक्षरावयवैर्घनसि नृणां कुसुमासुधस्य विद्धतीं विवरं निजमुखविगलितामृतासवसहास-डाश्च ये विटिपनस्तेषां विटिपाः शाखास्तेषां निकरास्तैः संश्लिष्टाः पुरटलताः स्वर्णवल्लचस्तास्वास्टाः स्थलविहंगमा सयुराद्यस्तेषां मिथुनैः प्रोच्यमानाभिः श्रतिभिस्चार्यमाणैः पड्जादिस्वरैः प्रति-बोध्यमाना ये सल्लिकुक्कुटाद्यस्तैविचित्रं यथातथोपक्किता नादिता असला जलाश्यास्तेषु कमलानि तेपामाकरसुपवनम् ॥ ४ ॥ सुललिते गमने ये पद्विन्यासास्तैर्गतौ विलासो यस्याः । चकारस्तस्याश्चेत्येकवाक्यत्वाय । अनुपदं प्रांतपदम् । खणखणांत ध्वनि कुर्वतो रुचिरस्य चरणाभरणस्य स्वनम् । आसीलिते नयने एव नित्नमुकुले तयोर्धुगलमीपद्विकचय्य किंचिदुनमीन्य व्यचष्ट ददर्श ॥ ५ ॥ तामेव देवीं मकरध्वजस्य वशमुपनीतः सन् जडवर्दित ह वच्ययाणान्दश श्लोकानुवाच । जाड्यानुकरणं च वैदम्ध्येन तद्दशीकारार्थम्। दिविजानां देवानां मनुजानां च यानि मनांति नयनानि च तेपामाह्राददुधैर्गत्यादिभिर्नुणां मनिस कामस्य विवरं प्रवेशद्वारं विद्धतीम् । गतिश्च विहारश्च बीडाविनययुक्तोऽवलोकश्च सुस्वराण्यक्षराणि चावयवाश्च नेत्रादयस्तैः

श्रीधरी

3Ta 2

निजमुखाद्विगलितमसृतिमय स्वादु आसव इव मादकं च यत्सहासं भाषणं तस्मिनामोदो निःश्वासगंधस्तेन मदांधा ये मधुकरनिकरास्तैरुपरोध आवरणं तेन भयाद्द्वतः शीघ्रो यः पदिन्यासस्तेन वन्पुस्पंदनं किंचिचलनं स्तनकलशयोः कवरभारे रशनायां च यस्यास्ताम् । तस्या अवलोकनेन विवृतावसरस्य दत्तावकाशस्य ॥६॥ का त्वं शैले विरावस्मिन्कि चिकीपंसि । मुनिवर्येत्यादि-पुंस्त्वेन संबोधनादि जाड्यानुकरणार्थम् । हे मुनिवर्य ! न्नं भगवतः परदेवताभूतस्य मायाऽसि । भ्रुवावालच्याह । हे मुहृत्सखे ! विज्ये निर्मुणे धनुपी विभिष् किमात्मनोऽर्थे तवैवाभ्यां किं कार्यमस्ति । किंवा प्रमत्तानजितेद्वियानस्मत्विनस्यामये । तान्वशीकर्तं धनुपी धारयसीत्यर्थः ॥७॥ कटाक्षावालच्याह । वाणाविमौ शतपत्रे नेत्रक्षमले ते एव पत्राणि पिच्छानि ययोः । शांतौ विभ्रमेण मंथरौ पुंखाभ्यां विनापि रुचिरौ पत्रतया कल्पितनेत्राभ्यां परभागस्य पुंखस्थानीयस्याभावात् । अतितिगमौ तीचणौ दन्तावग्रभागौ ययोस्तौ कस्मै प्रयोक्तुमिच्छसीति न विद्यः। अतो भयादेतावत्प्रार्थयामहे तवायं विक्रमोऽस्माकं चेमायास्तु ॥८॥ तदंगपरिमललोमेनानुगच्छतो भ्रमरानालच्याह । शिष्या इति । अजसं संततं युष्मच्छिखातो विद्विता विगलिताः सुमन-

भाषणामोदमदांधमधुकरिनकरोपरोधेन द्रुतपदिनिन्यासेन वल्ग्रस्पंदनस्तनकलशकवरभाररशनां देवीं तदवलोकनेन विवृतावसरस्य भगवतो मकरष्वजस्य वश्मुपनीतो जडविदिति होवाच ॥ ६ ॥ का त्वं चिकीपीस च किं मुनिवर्य शैले मायाऽसि कापि भगवत्परदेवतायाः ॥ विज्ये विभिष्ध धनुपी सुहदात्मनोऽर्थे किंवा सृगान्सृगयसे विपिने प्रमत्तान् ॥ ७ ॥ वाणाविमौ भगवतः शतपत्रपत्रौ शांतावपुंखरुचिरावितित्मदंतौ ॥ कस्मै सुसुंक्षि वने विचरत्र विद्यः चेमाय नो जडिधयां तव विक्रमोऽस्तु ॥ ८ ॥ शिष्या इमे भगवतः परितः पठिति गायिति साम सरहस्यमजस्रमी-राम् ॥ युष्मिच्छिखाविलुलिताः सुमनोऽभिवृष्टीः सर्वे भजंत्यृपिगणा इव वेदशाखाः ॥९॥ वाचं परं चरणपंजरितित्तरीणां ब्रह्मऋष्पमुखरां शृणवाम तुम्यम् ॥ लव्धा कदंवरुचिरंकविटंकविवे यस्यामलातपरिधिः क च वल्कले ते ॥ १० ॥ किं संभृतं रुचिरयोर्डिज शृंगयोस्ते मध्ये कृशो वहिस यत्र दृशिः श्रिता मे ॥ पंकोऽरुणः सुरिमरात्मविपाण ईहग्येनाश्रमं सुभग मे सुरभीकरोषि ॥ ११ ॥ लोकं प्रदर्शय सुहत्तम तावकं मे यत्रत्य इत्थ-सुरसावयवावपूर्वो ॥ अस्मिद्धिस्य मन उन्नयनौ विभित्ते वहद्भुतं सरसराससुधादि वक्त्रो ॥ १२ ॥ का वाऽऽत्मवृत्तिरदनाद्धविरंग वाति विष्णोः

रामिनितो वृष्टीर्गलितानि कुसुमानि भजंतीत्यर्थः । शुद्धत्वेनोपमा वेदशाखा इवेति ॥ ९ ॥ नू पुरस्वनमाकर्णाह । वाचिनिति । तुभ्यं तव वरणगतपंजरयोर्नू पुरयोस्तित्तिरीणामंतर्गतरत्नानां परं केवलं वाचं शृष्णमः । कथंभृताम् । अरूपः अदृष्टवकत्रका मुखरा अतिप्रकटा च तां च । पीतं पिष्टानवस्त्रं नितंबकांतित्वेन प्रकल्प्याह । कदंबकुमुमस्य रुचिदींतिरंकविटंकिवि नितंबस्य मुन्दरमंडले वव लव्या । पाठांतरे अगेति संबोधनम् । मेखलामालच्याह । यस्यामलातपरिधिवर्तते। वस्त्रं नितम्बकांतित्वेन प्रकल्प्य वस्त्रमदृष्ट्वे पृच्छति। वव च ते वल्कलमिति ॥१०॥स्तना-वालच्याह । शृंगयोः स्तनयोः कि संभृतं कि पूर्णमस्ति मनोहरं किचिदस्तीत्येतावचु जानामि । यतो मध्ये कुशोऽपि त्वं कुच्छेण वहिस घारयसि । यत्र च मे दिशर्दिष्टः श्रिता संलग्नाऽस्ति । अन्यथेदं द्वयं न घटत इति भावः । स्तनगतं कुंकुममालच्याह । पङ्कोऽरुण आत्मनस्तव विपाणे शृंगे ईद्दात्यपूर्वः । कुत ईत्यत आह्न । यन पंकेनाश्रमं सुरभीकरोपि सुगंधयुक्तं करोपीति ॥११॥ लाकं स्थानम् । यत्रत्यो जन उग्मा इत्थमपूर्वावयदौ विभिति । मनस उन्नयनौ क्षोभकौ । पाठांतरे इत्थंभूतलक्षणे तृतीया । वक्ते च बह्चकूतं विभिति । कि तदाह । रसो मधुरालापो रासो विलान

भा० पं

सस्ताभ्यां सहिता सुघा अधरामृतमादिशब्दात्स्मितनमीदि ॥१२॥ का वा तब लोके आत्मनो देहस्य वृत्तिराहारः। अङ्गहे सखे ! अदनाचर्वणाद्वविरिति तत्सम्बन्धी गन्धो वात्यागच्छिति इति तांबुलाभिप्रायम् । अद्नाद्बहिरङ्ग भातीति पाठे मम ताबद्भोजनाद्वहिर्भृतैव वृत्तिर्भातीत्यर्थः । यतस्त्वं विष्णोः कलाऽसि विष्णुश्च नाश्चाति । अनश्चनन्यो अभिचाकशीतीति श्रुतेः । विष्णोः कलासीत्यत्र हेतुः । तव च कणौ विष्णोरिवानिमिपोन्मकरौ अनिमिपौ रत्ननेत्रत्वेन निमेपशून्याबुद्धसंतौ मकरौ तदाकारे कुंडले ययोस्तौ । किंच । तव मुखं सर इत्सर इव । तदेवाह । उद्घिण्नं चश्चलं मीनयुगलमिव नेत्रद्वयं यस्मिन्। द्विजा दन्तास्तेषां पंकत्या शोचिः शोभा यस्मिन्। सरसि तु द्विजा राजहंसाः। आसन्नो भृङ्गनिकर इव केशस्तोमः परिमललुव्धभृङ्गस्तोमो वा यस्मिन् ॥१३॥ पतङ्गः कन्दुको अमतो अमिचित्तस्य मेऽक्षिणी एजयते चञ्चलतां नयति । वक्रकेशसमृहं मुक्तवंधनं न स्मरिस न संभावयिस किम् । कष्टो धृतोंऽनिलो नीवीं हरत्येतन्न स्मरिस किम् कलास्यनिमिषोन्मकरौ च कणौ ॥ उद्धिममीनयुगलं द्विजपंक्तिशोचिरासन्नभृंगनिकरं सर इन्मुखं ते ॥ १३ ॥ योऽसौ त्वया करसरोजहतः पतंगो दिन्न अमन्अमत एजयते अक्षणी मे ॥ मुक्तं न ते स्मरिस वक्षजटावरूथं कष्टो अनिलो हरित लंपट एप नीवीम् ॥ १४ ॥ रूपं तपोधन तपश्चरतां तपोन्नं होतत्त केन तपसा भवतोपलव्धम् ॥ चर्तुं तपो उर्हिस मया सह मित्र महां किं वा प्रसीदित स वै भवभावनो मे ॥ १५ ॥ न त्वां त्यजामि दियतं द्विजदेवदत्तं यस्मिन्मनो हगिप नो न वियाति लमस् ॥ मां चारुशृंग्यहिस नेतुमनुत्रतं ते चित्तं यतः प्रतिसरंतु शिवाः सचिव्यः ॥ १६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति छछनाननयातिविशारदो ग्राम्यवैद्ग्ध्यया परिभाषया तां विवुधवधूं विबुधमतिरिधसभाजयामास ॥ १७ ॥ सा च तत-स्तस्य वीरयूथपतेर्बुद्धिशीलरूपवयःश्रियौदार्येण पराक्षिप्तमनास्तेन सहायुतायुतपरिवत्सरोपलचणं कालं जंबूद्वीपपतिना भौमस्वर्गभोगान्बुभुजे ॥ १८ ॥ तस्यामुह वा आत्मजान्स राजवर आयीघो नाभिकिंपुरुपहरिवर्षेलावृत्तरम्यकहिरण्मयकुरुभद्राश्वकेतुमालसंज्ञान्नव पुत्रानजनयत् ॥१९॥ सा सृत्वा अ सुतान्नवान्वत्सरं गृह एवापहाय पूर्वचित्तिर्भूय एवाजं देवसुपतस्थे ॥ २० ॥ आशोधसुतास्ते मातुरनुष्रहादौत्पत्तिकेनैव संहननब-लोपेताः पित्रा विभक्ता आत्मतुर्वेशनामानि यथाभागं जंबूद्वीपवर्षाणि बुभुजः ॥ २१॥ आमीभ्रो राजा शतुः कामानामप्सरसमेवानुदिनमिध-मन्यमानस्तस्याः सलोकतां श्रुतिभिरवारुंध यत्र पितरो मादयंते ॥२२॥ संपरेते पितरि नव भातरो मेरुदुहितुर्मेरुदेवीं प्रतिरूपामुग्रदंष्टीं लतां रम्यां श्यामां नारीं भद्रां देववीतिमिति संज्ञा नवोदवहन् ॥ २३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कंधे आसीर्ध्रवर्णनं नाम द्वितीयो अयायः ॥ २॥ ॥१४॥ उपलब्धं प्राप्तम् । महां मम । हे मम मित्र ! मया सह तपश्चर्तुमहीस । किंच । स वै भवभावनः संसुतिविस्तारको त्रक्षा मे प्रसीद्ति । त्वां भार्यो कल्पयतीत्यर्थः ॥ १५ ॥ द्विजदेवेन ब्रह्मणा दत्तम् । दक् मनश्च लग्नं सन्नापयाति । हे चारुर्श्वि ! यतस्ते चित्तं तत्र मां त्वदधीनं नेतुमहिसि । सचिन्यस्तव सख्योऽपि शिवा अनुकूलाः सत्यो मां प्रतिसरंत्वनुवतन्ताम् । यहा । एता-वस्पर्यंतं मे याः सचिच्यः सख्यः शिवाः फेरवस्ताः प्रांतसरंतु निर्यान्तु । यद्वा । वनवासे सहचर्यो हरिण्यः शिवाः प्रतिसरंतु प्रदक्षिणं गच्छंतु ॥१६॥ ग्राम्येप वैद्ग्ध्यं यस्यास्तया परिभाषया वाचा समाजयामास पूजयामास । सम्मुखीचकारेत्यर्थः ॥१७॥ बुद्धचादीनां द्वंद्वैक्यम् ॥ १८ ॥ १९ ॥ सत्वा प्रस्य । उपतस्थेऽमजत् ॥२०॥ औत्पत्तिकेनैव स्वभावेन संहननं दृढांगत्वम्

1 4 1

॥ २१ ॥ कामानां भोगैः अध्यधिकं मन्यमानः । श्रुतिभिर्वेदोक्तैः कर्मभिः । अवारुंध प्राप । मादयंते मोदंते ॥२२॥ इत्येवंभृताः संज्ञाः यासां ताः परिणीतवंतः ॥ २३ ॥ इति पश्चमस्कन्धे टीकायां दितीयोऽध्यायः ॥२॥ तृतीये चिरतं नाभेः परं मङ्गलमीर्यते ॥ यस्य यज्ञे प्रतीतः सन्पुत्रोऽभृद्दपभो हरिः ॥१॥ नाभिराग्नीश्रस्ततः । अपुत्रया मेरुदेव्या भार्यया सह ॥१॥ प्रवर्ग्यसंज्ञ-केषु कर्मसु क्रियमाणेषु । द्रव्यादयः सप्त ये योगा उपायास्तेपाम्रुपपत्त्या संपत्त्या दुर्शधगमो दुष्प्रापोऽपि भागवतेषु कृपाछतया सुप्रतीकः शोभनावयवः सन्नात्मानमाविश्वकार । अपराजितं स्वतंत्रम् । निजभक्तानां येऽभिष्रेतार्थास्तेषां विधित्सया गृहीतयाऽकृष्टं हृदयं चित्तं यस्य । हृदयङ्गमं सुखकरम् । यतो मनो नयनान्यानंदयंति येऽवयवास्तैरभिरामं सुंदरम् ॥२॥ अथ हेत्यादिनि-पातबाहुन्यं वाक्यारुङ्काराय । आविष्कृतं भ्रजानां युगलद्वयं चतुष्टयं येन । हिरण्मयं तेजोमयम् । पुरुपेषु विशिष्यत इति तथा। पुरुपोत्तममित्यर्थः । अर्हणेनार्घ्येण सहोपतस्थुरमजिन्नत्यन्वयः । विलसन् श्रीवत्स एव ललामं चिह्नं यस्य । दरवरः शङ्खश्रेष्ठः वनरुद्धं पद्मं अच्छूरि चक्रं अमृतमणिः कौस्तुभः एवमादिभिरुपलक्षितम्। स्फुटिकरणा ये प्रवरा मणयस्तन्मयानि यानि मुकुटादीन्यं-श्रीशुक उवाच ॥ नाभिरपत्यकामोऽप्रजया मेरुदेव्या भगवन्तं यज्ञपुरुषमवहितात्माऽयजत ॥१॥ तस्य हवाव श्रद्धया विशुद्धभावेन यजतः प्रवर्ग्येषु प्रचरत्यु द्रव्यदेशकालमन्त्रर्तिगदक्षिणाविधानयोगोपपत्त्या दुरिधगमोऽपि भगवानभागवतवात्सल्यतया सुप्रतीक आत्मानमपराजितं निजजनाभि-प्रेतार्थविधित्सया गृहीतहृदयो हृदयङ्गमं मनोनयनानन्दनावयवाभिराममाविश्वकार ॥ २ ॥ अथ ह तमाविष्कृतभुजयुगलद्वयं हिरण्मयं पुरुषविशेषं कपिशकौशेयांबरधरमुरसि विलसच्छीवत्सललामं दरवरवनरुहवनमालाच्छूर्यमृतमणिगदादिभिरुपलक्षितं स्फुटकिरणप्रवरमुकुटकुण्डलकटककिटसूत्र-हारकेयूरन् पुराचङ्गभूषितमृत्विक्सदस्यगृहपतयो अधना इवोत्तमधनमुपलभ्य सबहुमानमईणेनावनतशीर्पाण उपतस्थुः ॥ ३ ॥ ऋत्विज् ऊचुः ॥ अईसि मुहुरईत्माईणमस्माकमनुपथानां नमो नम इत्येतावत्सदुपशिक्षितं को उईति पुमान्त्रकृतिगुणव्यतिकरमतिरनीश ईश्वरस्य परस्य प्रकृतिपुरुपयोरर्वाकः नाभिर्नामरूपाक्रतिभी रूपनिरूपणम् ॥ ४ ॥ सकलजननिकायवृजिननिरसनशिवतमप्रवरगुणगणैकदेशकथनाद्दते ॥ ५ ॥ परिजनानुरागविरिचत-शबलसंशब्दसलिलसितकिसलयतुलसिकादूर्वांकुरैरपि सम्भृतया सपर्यया किल परम परितुष्यसि ॥ ६ ॥ अथानया अपि न भवत इज्ययोरुभारभरया समुचितमर्थमिहोपलभामहे ॥७॥ आत्मन एवानुसवनमंजसाऽव्यतिरेकेण बोभूयमानाशेपपुरुषार्थस्वरूपस्य किंतु नाथाशिष आशासानानामेतदभि-गानां भूषणानि तैर्विभूषितम् । बहुमाने दृष्टांतः । अधना इवोत्तमधनं निधिम् ॥ ३ ॥ अईसीत्यादिना निगदेन स्तुवंति । हे अईत्तम ! परिपूर्णोऽपि त्वमनुपथानां भृत्यानामस्माकमईणं मुहुः स्वयमेव स्वीकर्तुमईसि । नतु वयं स्तोतुं शक्ता इत्याहुः । नमोनम इत्येतावदेवास्माकं सद्धिरुपशिक्षितं त्वद्रूपस्य दुर्ज्ञेयत्वात् । तदेवाहुः । कोऽईतीति । प्रकृतिगुणानां व्यतिकरः प्रपश्चस्तस्मिश्चेव मितर्यस्यातएवानीशः । प्रकृतिपुरुपयोः परस्यात एवेश्वरस्यार्वाक्तनाभिस्त्वामस्पृशंतीभिः प्रपश्चांतर्गताभिर्माम च रूपं चाकृतिश्वाकारस्ताभिस्तव रूपिनरूपणं कर्तुं को नाम पुनानईति ॥४॥ स द्येतन्मात्रमेवाईति नाधिकमित्याहुः । सकलजनिकायस्य वृजिनं निरस्यंतीति तथा शिवतमाः प्रवराश्च ये गुणगणास्तेषामेकदेशस्तस्य कथनाद्विनाऽधिकं नाईति ॥५॥ वाश्चनसाऽगोचरोऽपि त्वं भक्तानां सुखाराष्य एवेत्याहुः । हे परम ! परिजनैरनुरागेण विरचिता ये शवलसंशब्दा गद्गदाक्षरस्तुतयः सिललं च सितिकसलयाथशुद्धपद्मवाः । शिलेति पाठे शिलं कुशादिमञ्जरी । एवमा-

दिभिः संभृतया संपादितया पूजया परितुष्यसि ॥६॥ अथेति प्रकारांतरे । अन्यथा त्वनयेज्यया यागेनाष्युरुभारभरयाऽनेकांगसमृद्धयाऽपि भवतः समुचितमपेक्षितं प्रयोजनं नैव पश्यामः ॥७॥ अत्र हेतुः । आत्मनः स्वतः एवानुसवनं सर्वदांजसा साक्षाद्व्यतिरेकेण समन्वयेन बोभूयमाना अतिशयेन भवन्तो येऽशेषाः पुरुषार्थास्ते स्वरूपं यस्य परमानन्दस्य। न चैवं सत्यिप यागानर्थक्य-मित्याहुः । किंत्विति । सकामानामस्माकमेवैतदुपपद्यते न तवेत्यर्थः ॥८॥ स्वोपयोगमेव प्रदर्शयंति । तद्यथेति । परमेभ्योऽपि हे परमपुरुप ! प्रकर्पयुक्तया करुणया । उपकल्पयिष्यन्संपादयिष्यन् । चकारात्कामितं च नापचितोऽनपचितोऽपूजित एव पूजाऽनपेक्षत्वात्स्वयमेवोपलक्षितो दृष्टोऽसि । इतरवत्सापेक्षवत् ॥ ९ ॥ यद्यपि त्वं वरान्दातुमाविर्भृतोऽसि तथापि हे अईत्तम ! राजपेर्विहिपि यज्ञे निजपुरुपाणां त्वद्भक्तानामस्माकमीक्षणविषयो भवान् यहिं यदा आसीत्तदा ह्ययमेव वरः सञ्जातः ॥ १० ॥ दर्शनस्य दुर्लभतामाहुः । असंगेन वैराग्येण निश्चितं यज्ज्ञानं स एवानलस्तेन विधृता अशेषा मला येषां अतो भवत इव स्वभावो येषाम् । तानेवाहुः । आत्मारामाणामेवंभृतानां मुनीनामिष परममङ्गलायनं गुणगणकथनमेव नतु दर्शनं यस्य । अतस्तैरनवस्तं परिगुणिता संराधनमात्रं भवितुमहीति ॥ ८ ॥ तद्यथा बालिशानां स्वयमात्मनः श्रेयः परमविदुषां परम परमपुरुष प्रकर्षकरुणया स्वमहिमानं चापवर्गाख्यमुप-कल्पयिष्यन्स्वयं नापचित एवेतरविद्दोपलक्षितः ॥ ९ ॥ अथायमेव वरो ह्याईत्तम यहिं विहिषि राजर्षेवरदर्षमो भवान्निजपुरुषेक्षणविषय आसीत् ॥१०॥ असङ्गनिशितद्वानानलविध्ताशेषमलानां भवत्स्वभावानामात्मारामाणां मुनीनामनवरतपरिग्रणितगुणगण परममङ्गलायनगुणगणकथनोऽसि ॥ ११॥ अथ कथंचित्स्खलनज्ञत्पतनज्ञम्भणदुरवस्थानादिषु विवशानां नः स्मरणाय ज्वरमरणदशायामपि सकलकश्मलनिरसनानि तव गुणकृतना-मधेयानि वचनगोचराणि भवन्तु ॥ १२ ॥ किंचायं राजर्षिरपत्यकामः प्रजां भवादृशीमाशासान ईश्वरमाशिषां स्वर्गापवर्गयोरपि भवन्तमुपधावति प्रजायामर्थप्रत्ययो धनद्यिवाधनः फलीकरणम् ॥१३॥ को वा इह तेऽपराजितोऽपराजितया माययाऽनवसितपद्व्याऽनावृतमतिर्विषयविषरयानावृ-तप्रकृतिरनुपासितमहचरणः ॥१४॥ यदु ह वाव पुनरदभ्रकर्तरिह समाहूतस्तत्रार्थियां मंदानां नस्तद्यद्देवहेळनं देवदेवाईसि साम्येन सर्वान्प्रतिवो-द्धमविदुषाम् ॥ १५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति निगदेनाभिष्ट्यमानो भगवाननिमिष्पभो वर्षभराभिवादिताभिवन्दितचरणः सदयमिदमाह ॥ १६ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ अंहो वताहमृषयो अवद्भिरवितथगीर्भिर्वरमसुलभमभियाचितो यदसुष्यात्मजो मया सहशो भूयादिति ममाहमेवाभिरूपः कैवल्या-अभ्यस्ता गुणगणा यस्येति सम्बोधनम् ॥ ११ ॥ दर्शनेनैव कृतार्था अपि वरमेकं प्रार्थयन्ते । अथिति । स्मरणाय विवशानां त्वां स्मर्तुमशक्तानां नः ॥ १२ ॥ अन्यच प्रार्थनीयमस्तीत्याहुः ।

अभ्यस्ता गुणगणा यस्येति सम्बोधनम् ॥ ११ ॥ दर्शनेनैव कुतार्था अपि वरमेकं प्रार्थयन्ते । अथेति । स्मरणाय विवशानां त्वां स्मर्तुमशक्तानां नः ॥ १२ ॥ अन्यच प्रार्थनीयमस्तीत्याहुः । किंचेति । आशिपामैहिकानां स्वर्गापवर्गयोरपीश्वरं त्वाम्धपधावति । प्रजायामेव पुरुषार्थ इति प्रत्ययो यस्य । अधनो यथा फलीकरणं तुपकणादिकमाशासानो धनदमुपधावति ॥१३॥ इदं च नातिचित्रमित्याहुः । इह संसारे तेऽपराजितया माययाऽनवसितपद्व्याऽलक्षितमार्गयाऽपराजितः को वै न कोऽपि । अतस्तयाऽनावृतमतिः कः । अतएव विपय एव विपं तस्य रया वेगास्तैरनावृता प्रकृतिर्यस्य । स कः । यद्यनुपासितमहचरणः अतस्त्वन्मायया मोहितस्यैवमाशंसा घटत इत्यथः ॥१४॥ अद्भक्तः हे बहुकार्यकारिन् ! अन्पीयसे कार्याय त्वं यद्यस्मादिह समाह्तोऽसि । तत्र प्रजायामर्थे धीर्येषां मन्दानां नो यदेवहेलनमवज्ञानं तत्सर्वान्प्रति तव साम्येन हेतुना प्रतिवोद्धं सोद्धमईसि ॥ १५ ॥ इति निगदेन गद्यात्मकस्तोत्रेण । वर्षधरो भारतवर्षपतिर्नाभिस्तेनाभिवा-

श्रीघरी

21.0 3

दिता ये ऋत्विजस्तैरभित्रंदितौ चरणौ यस्य ॥१६॥ असुलभत्वे हेतुः । ममाहमेवाभिरूपः सद्दशः कैवल्यादद्वितीयत्वात् । द्विजेषु देवा इव ये ब्राह्मणास्तेषां कुलम् ॥१७॥ आग्रीधीये नामौ ॥१८॥ पति नामिम् ॥१९॥ हे विष्णुदत्त ! तस्यावरोधायनेऽन्तःपुरे मेरुदेव्यां शुक्कया शुद्धसत्त्वरूपया मृत्यीऽवततार । केषां धर्मान् वातरशनानां दिग्वाससाम् । पापंडिव्याद्वत्यर्थमाह । अमणानां तपस्विनाम् । ऋषीणां ज्ञानिनाम् । ऊर्ध्वपंथिनां नेष्ठिकत्रक्षवारिणाम् ॥ २०॥ इति पंचमे टीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ चतुर्थाद् त्रिभिः प्रोक्तमृपभस्येद्वितं महत् ॥ लोकार्थं येन सत्कर्म नैष्कम्यं च निद्शितम् ॥१॥ चतुर्थे शतपुत्रस्य राज्यं तस्योपवर्ण्यते ॥ यस्य राज्ये जनः सर्वः सन्तोपामृतिनर्द्वतः ॥ २ ॥ अभिव्यव्यमानानि भगवल्लक्षणानि पादतलादिषु वज्ञां-

दथापि ब्रह्मवादो न सृपा भवितुमहीत ममैव हि मुखं यद्द्रिजदेवकुलम् ॥ १७ ॥ तत आमीभीयेऽञ्शकल्याऽवतिष्याम्यात्मतुल्यमनुपलभमानः ॥ १८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति निशामयंत्या मेरुदेव्याः पतिमभिधायांतर्दधे भगवान् ॥ १९ ॥ वृद्दिषि तस्मिन्नेव विष्णुदत्त भगवान्परम्पिनः प्रसादितो नाभेः प्रियचिकीर्पया तद्वरोधायने मेरुदेव्यां धर्मान् दर्शयितुकामो वातरशनानां श्रमणानामृपीणामृर्ध्वमंथिनां शुक्कया तनुवाऽवततार ॥ २० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे नाभिचरित्रे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ अथ ह तमुत्परयेवाभिव्यज्यमानभगवाह्मलं साम्योपशमवैराग्येश्वर्यमहाविभृतिभिरनुदिनमेधमानानुभावं प्रकृतयः प्रजा ब्राह्मणा देवताश्चावनितलसमवनायातितरां जगृशुः ॥ १ ॥ तस्य ह वा इत्थं वर्ष्मणा वरीयसा वृहच्छ्लोकेन चौजसा वलेन श्रिया यशसा वीर्यशौर्याम्यां च पिना ऋषभ इतीदं नाम चकार ॥ २ ॥ तस्य हींद्रः स्पर्धमानो भगवान्वर्षे न ववर्ष तद्वधार्य अगवानृषभदेवो योगेश्वरः प्रहस्यात्मयोगमायया स्ववर्षमजनाभं नामाभ्यवर्षत् ॥ ३ ॥ नाभिस्तु यथा-भिल्पतं सुप्रजस्त्वमवरुष्यातिप्रमोदभरविद्वलो गद्भदाक्षरया गिरा स्वैरं गृहीतनरलोकसधर्म भगवंतं पुराणपुरुषं मायाविलसितमितिर्वत्सतातेति सानुरागमुपलालयन्परां निर्शृतिसुपगतः ॥ ४ ॥ विदितानुरागमापौरप्रकृतिजनपदो राजा नाभिरात्मजं समयसेतुरक्षायामभिषिच्य बाह्मणेषुपनिधाय सह मेरुदेव्या विशालयां प्रसन्ननिपुणेन तपसा समाधियोगेन नरनारायणाख्यं भगवन्तं वासुदेवमुपासीनः कालेन तन्महिमानमवाप ॥ ५ ॥ यस्य ह पांडवेय श्लोकानुदाहरन्ति ॥ को न तत्कर्ष राजर्पेनभिरन्वाचरेतुपमान् ॥ अपत्यतामगाद्यस्य हरिः शुद्धेन कर्मणा ॥६॥ ब्रह्मण्योऽन्यः कृतो

कुशादीनि यस्य। महाविभूतिः सर्वसम्पत्तिः। साम्यादिभिः सह वर्धमानप्रभावम्। प्रकृतयोऽमात्यादयः। जग्रुपुरिभकांक्षंतिस्म ॥१॥ वर्ष्मणा देहेन। तस्य विशेषणद्वयम्। वरीयसा श्रेष्ठतमेन। वृहंतः श्लोकाः पद्यानि कवीनां यस्मिस्तेन च । आंजस्तेजः वीर्यं प्रभावः शौर्यमुत्साहः एतैर्गुणेरितिश्रेष्ठत्वाद्यभः श्लेष्ठ इति चकार ॥ २ ॥ तस्य वर्षे मंडले ॥ ३ ॥ अवरुष्य प्राप्य । स्वैर-मिच्छया गृहीतो नरलोकसमानधर्मो मनुष्याकारो येन तम् । अतएव मायया स्वपुत्र इति विलिसता मितर्यस्य ॥४॥ आपौरप्रकृति पौरानप्रकृतीश्वाभिव्याप्य विदितोऽनुरागो यस्मिन्। कथंभूतो नामिः । जनपदः जनाः पौरादयः पदं प्रमाणं यस्य सः । आत्मजं धर्ममर्यादारचणार्थमभिषिच्य । ब्राह्मणानामुत्संगे निधाय विशालायां वदरिकाश्रमे । प्रसन्नं परानुद्वेजकं निपुणं च तीवं तेन

11 & 11

उपासीनः सेवमानः कालेन तन्महिमानं जीवन्मक्तिमवाप ॥ ५ ॥ नाभेस्तत्प्रसिद्धं कर्म । अनु तदनन्तरं की नु प्रभानाचरेत् । न कोऽपीत्यर्थः ॥ ६ ॥ मंगलैर्दक्षिणाभिः पूजिताः संतः । ओजसा मंत्रवलेन ॥७॥ अन्येषां प्रहणाय प्रदर्शितो गुरुकुलवासो येन । अनुशिक्षमाणोऽनुशिच्च यन् । उभयविधं श्रुतिस्मृतिलक्षणं कर्मविधिमभियुंजन्ननुतिष्ठन् । जयंत्यां भार्यायामात्मजानां शतं जनयामास ॥ ८ ॥ ९ ॥ तं भरतमनुकुशावर्तादयो नव पुत्रा नवतेः प्रधाना ज्येष्ठाः ॥१०॥११॥ तदनन्तरं कविष्रमुखा नव भागवतधर्मप्रदर्शकाः । वसुदेवनारदयोः संवादो यस्मिन् । उप-रिष्ठादेकादशस्कन्धे ॥१२॥ महाशालीना अतिविनीताः ॥१३॥ केवलः शुद्धः । विपरीतवदनीक्षरवत्कर्माणि कुर्वन् । नियमयत् नियमितवान् । पाठांतरे नितरामरमयत् । कर्मकरणे हेतुः । अनु-

नाभेविपा मंगलपूजिताः ॥ यस्य वर्हिषि यज्ञेशं दर्शयामासुरोजसा ॥ ७ ॥ अथ ह भगवानृषभदेवः स्ववर्षं कर्मचेत्रमनुमन्यमानः पदर्शितगुरुकुल-वासो लब्धवरैर्गुरुभिरन्जातो गृहमेधिनां धर्मान्न्शिक्षमाणो जयंत्यामिंद्रदत्तायामुभयलक्षणं कर्मसामाम्नायाम्नातमभियुंजन्नात्मजानामात्मसमा-नानां शतं जनयामास ॥८॥ येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठः ज्येष्ठगुण आसीद्येनेदं वर्षं भारतिमति ज्यपदिशांति ॥ ९ ॥ तमन् कुशावर्त इला-वर्ती ब्रह्मावर्ती मलयः केतुर्भद्रसेन इन्द्रस्पृग्विदर्भः कीकट इति नव नवतिप्रधानाः ॥ १० ॥ कविर्हरिरंतरिचः प्रबुद्धः पिपलायनः ॥ आविर्हीत्रो-<u>ऽथ द्रमिलश्चमसः करभाजनः ॥ ११ ॥ इति भगवतधर्भदर्शना नव महाभागवतास्तेषां सुचरितं भगवन्महिमोपबृंहितं वसुदेवनारदसंवादमुपशमाय-</u> नमुवरिष्ठाद्वर्णीयष्यामः ॥ १२ ॥ यवीयांस एकाशीतिर्जायंतेयाः पितुरादेशकरा महाशालीना महाश्रोत्रिया यज्ञशीलाः कर्मविशुद्धा ब्राह्मणा वसूतुः ॥ १३॥ भगवानुषभसंज्ञ आत्मतंत्रः स्वयं नित्यनिवृत्तानर्थपरंपरः केवलानंदानुभवः ईश्वर एव विपरीतवत्कर्माण्यारभमाणः कालेनानुगतं धर्म-माचरणेनोपशिक्षयन्नतिद्वदां सम उपशांतो मैत्रः कारुणिको धर्मार्थयशः प्रजानन्दासृतावरोधेन गृहेषु लोकं नियमयत् ॥ १४ ॥ यद्यन्छीर्षण्या-चरितं तत्तदनवर्तते लोकः ॥ १५ ॥ यद्यपि स्वविदितं सकलधर्मं वाह्यं गुह्यं वाह्यणैर्दर्शितमार्गेण सामादिभिरुपायैर्जनतामनुशशास ॥ १६ ॥ द्रव्यदेशकालवयःश्रद्धर्त्विग्विविधोद्देशोपचितैः सर्वेरिप कतुभिर्यथोपदेशं शतकृत्व इयाज ॥ १७॥ भगवतर्षभेण परिरच्यमाण एतिसमन्वर्षे न कश्चन पुरुषो वांछत्यविद्यमानमिवात्मनो अन्यस्मात्कथंचन किमपि कर्हिचिदवेचते भर्तर्यनुसवनं विज्ञिम्भतस्नेहातिशयमंतरेण ॥ १८॥ स कदाचि दटमानो भगवानृषभो ब्रह्मावर्तगतो ब्रह्मापिष्रवरसभाशं प्रजानां निशासयन्तीनामात्मजानवहितात्मनः प्रश्रयप्रणयभरसुयंत्रितान्युपशिचयित्रिति

गतम्रत्सन्नं धर्मं स्वयमाचरणेनातद्विदामुपशिक्षयन् । कथम् । धर्मादीनामवरोधेन संग्रहेण । आनन्दो भोगः।असृतं मोक्षः ॥१४॥ शीर्पण्यः श्रेष्ठस्तेनाचरितम्। तत्तदनुवर्तते यतः ॥१५॥ सकलो धर्मो यस्मिस्तद्त्राक्षं गुद्धं वेदरहस्यं यद्यपि स्वेनैव विदितं तथापि ज्ञाक्षणान् एष्ट्रीव करोतीत्यर्थः॥१६॥ द्रव्यादिभिरूपिचतैर्यक्षैरिष्टवान्।तत्र वयो यौवनम् । युवैव धर्ममन्विच्छेदिति वचनात्। विविधोद्देशा नानादेवतोद्देशाः यथोपदेशं यथाविधि ॥ १७ ॥ अन्यस्मात्सकाशादात्मनः कश्चिदपि किमपि कथंचनापि न वांछिति । इच्छानुदये दृष्टातः । अविद्यमानं खपुष्पादिकमिव । न

श्रीधरी

30 o Q

11 5 11

मूत्रयति । इदति पुरीषमुत्सुजति । उचरिते पुरीषे चेष्टमानो बिळुठन् तेनैवादिग्धा आलिक्षा उद्देशा यस्य सः ।। ३२ ।। वीभत्यमिवाशंक्याह । तस्येति । पुरीषस्य सुरमिणा गृंघेन सौगंध्यं यस्य स वायुः ॥ ३३ ॥ एवं गवादिचर्यया पानादि करोति स्म । तदेवाह । ज्ञान्तित्यादिना । काकमृगगवामिवान्यद्वि चरितं वृत्तिर्यस्य ॥ ३४ ॥ नानायोगचर्या आचरतीतितथा । लोकयात्रापरिहाराय योगिभिरेवं वर्तितन्यमिति प्रदर्शनाय तथा कृतवान् । वस्तुतस्तु भगवान्यतोऽविरतः परमभहानुत्तरोत्तरशतगुणत्वेनोक्तो य आनंदस्तदनुभवस्त्रहृपः । किंच । वासुदेवे आत्म-नोऽव्यवधानेनाभेदेन न विद्यतेऽन्येषामिवांतरा मध्ये उदरस्य देहोषाधेर्मावस्तेन नित्यनिवृत्तोषाधित्वेनेत्यर्थः । स्वत एव सिद्धैः समस्तैरर्थैः फलेः परिपूर्णत्वाद्योगैश्वर्याणि नाभ्यनंदत् । वेहायसं खेचरत्वम् । मनोजवं मनस इव देहस्य वेगम् । दूरग्रहणं दूरदर्शनम् । हे नृष ! हृदयेन मनसा ॥ ३५ ॥ इति श्रीमद्भागवते पंचमे टीकायां पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ पष्ठे लीनामिमानस्य देह-त्यागक्रमाभिधा ॥ प्रदहंतं द्वाप्तिं यः पश्यन्नपि न पश्यति ॥ १ ॥ योगैश्वर्याणि नाभ्यनंद्दित्युक्तं तत्र पृच्छति । नेति । भगवः हे भगवन् । योगैन समीरितमुद्दीपितं यज्ज्ञानं तेनावभर्जितानि रमास्थितः शयान एवाश्राति पिबति खादत्यवमेहति हदतिस्म चेष्टमान उचरित आदिग्धोद्देशः ॥३२॥ तस्य ह यः पुरीषसुरभिसौगंध्यवायुस्तं देशं दश-योजनं समंतात्सुरिभं चकार ॥३३॥ एवं गोमृगकाकचर्यया व्रजंस्तिष्टन्नासीनः शयानः काकमृगगोचरितः पिबति खादत्यवमेहति सम।।३४॥ इति नानायो-गचर्याचरणो भगवान्कैवल्यपतिऋषभो अविरतपरममहानंदानुभव आत्मिन सर्वेषां भूतानामात्मभूते भगवति वासुदेव आत्मनो अवधानानंतरोदरभवेन सिद्धसमस्तार्थपरिपूर्णो योगैश्वर्याणि वैहायसमनोजवांतर्धानपरकायप्रवेशदूरग्रहणादीनि यहच्छयोपगतानि नांजसा नृप हृदयेनाभ्यनंदत् ॥३५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कंधे ऋषभदेवानु चरिते पंचमो ऽध्यायः ॥ ५ ॥ राजोवाच ॥ न नूनं भगव आत्मारामाणां योगसमीरितज्ञानावभ-र्जितकर्मबीजानामैश्वर्याणि पुनः क्लेशदानि भवितुमहैति यहच्छयोपगतानि ॥ १ ॥ ऋषिरुवात्र ॥ सत्यमुक्तं किंत्विह वा एके न मनसोऽद्वा विश्रंभमनवस्थानस्य शठिकरात इव संगच्छंते ॥ २ ॥ तथा चोक्तम् ॥ न कुर्यात्किहिचित्सू मनिस ह्यनवस्थिते ॥ यद्विश्रंभाचिराचीर्णं चस्कंद तप ऐश्वरम् ॥ ३ ॥ नित्यं ददति कामस्य छिद्रं तमनु येऽरयः ॥ योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जायेव पुंश्वली ॥ ४ ॥ कामो मन्युर्मदो लोभः शोक-मोहभयादयः ॥ कर्मबंधश्च यनमूलः स्वीकुर्यात्को न तद्धधः ॥ ५ ॥ अथैवमखिललोकपालललामोऽपि विलक्षणैर्जडवद्वधृतवेषभाषाचरितैरवि-दग्धानि कर्मवीजानि रागादीनि यैस्तेषां यदच्छया प्राप्तानि योगैश्वर्याणि पुनः क्लेशदानि भिवतुं नाईति । अतः किमिति नाम्यनंदिदत्यर्थः ॥ १ ॥ अंगीकृत्य परिहरति। सत्यमिति । एके बुद्धि-मंतोऽनवस्थानस्य चंचलस्य मनसो विश्वासं न संगच्छंते न सम्यक् प्राप्तुवंति। शठः किरातो यथा धृतेष्विप मृगेषु । शठे किराते यथा मृगा इति सप्तम्यंतं वा । पाठांतरे शठो वंचकः किरातो विणग्न्यवहर्तरि यथा तस्मिन्वा न्यवहर्ता विश्वासं न यातीत्यर्थः । पाक्षिकोऽपि दोपो वर्जनीय इत्युपदेष्टुं नाभ्यनंददिति भावः ॥ २ ॥ तत्र हेतुः । यद्विश्रंभाद्यस्य मनसो विश्वासाचिराचीणं वहु-कालसंचितं तपश्चस्कंद सुस्नाव । ऐश्वरं विष्णोमोहिनीरूपदर्शनेन । यदा। ईश्वराणां समर्थानामपि सौभरिप्रभृतीनां तपः ॥ ३ ॥ नित्यमिति । कृतविश्वासो यो योगी तदीयं मनः कामस्य तमनु येऽरयस्तेषां च छिद्रमवकाशं ददाति । यथा कृतविश्वासस्य पत्युः पुंश्वली जाया जाराणामवकाशं दस्वा पति घातयति तथा मनोऽपि कामादिमियोगिनं भ्रंशयतीत्यर्थः ॥ ४ ॥ अरीन्कथयञ्जप- 11811

संहरति । काम इति । यन्मूलो यश्विमित्तो भवति तन्मनः को नु बुधः स्वीकुर्यात्स्वाधीनमिति मन्येत ॥ ५ ॥ प्रासंगिकं समाप्य प्रस्तुतमाह् । अश्वेति । अखिलानां लोकपालानां ललामो मंडन-भृतोऽप्युपरता वाधितानुवृत्तिर्यस्मात्स उपरराम देहाभिमानं जही । विलक्षणैरनेकप्रकारैरवधृतवेपादिभिनं विलक्षितो भगवत्त्रभावो यस्मिन् । सांपरायविधि देहत्यागप्रकारम् । आधाराघेयभाव-व्यावृत्यर्थमाह । अनर्थातरभावेनाभेदेन । उपासनाव्यावृत्त्यर्थमाह । असंव्यवहितम् ॥ ६ ॥ मनसा स्वयं त्यक्तेऽप्यभिमाने केनापि संस्कारेण देहः प्रचलति । यथा कुलालचकं सोऽयमिमाना-भासस्तेन । स च जीवन्युक्तानामविद्यावासनया भवतीति ततो विशेषमाह । योगमायावासनयेति । कोंकादीन् देशान्गतः सन्कयापि वासनयाऽऽस्ते । क्रतोऽक्रमकवलो येन । असंवीतो नग्नः ॥७॥ समीरवेगेन विधुतानां कंपितानां वेणूनां संघर्षणेन जात उग्रो दावानलः। आलेलिहानः सर्वतो ग्रसन् ॥ ८ ॥ अवधृतवेषेण ऋषभदेवस्तत्र गत इत्येतस्य मुचकमाह । यस्य किलाश्रमातीतमनु-लक्षितभगवत्प्रभावो योगिनां सांपरायविधिमनशिच्चयन्स्वकलेवरं जिहासुरात्मन्यात्मानमसंब्यवहितमनथांतरभावेनान्वीक्षमाण उपरतानुवृत्तिरुपर-राम ॥ ६ ॥ तस्य ह वा एवं मुक्तिंगस्य भगवत ऋषभस्य योगमायावासनया देह इमां जगतीमभिमानाभासेन संक्रममाणः कोंकवेंककुटकान्द-क्षिणकर्णाटकान्देशान्यहच्छयोपगतः कुटकाचलोपवन आस्यकृताश्मकवल उन्माद इव मुक्तमूर्धजोऽसंवीत एव विचचार ॥ ७ ॥ अय समीरवेग-विधूतवेणुविकर्षणजातोग्रदावानलस्तद्वनमालेलिहानः सह तेन ददाह ॥ ८ ॥ यस्य किलान्चरितमुपाकण्यं कोंकवेंककुटकानां राजाऽहंत्रामोपशिच्य कलावधर्म उत्कृष्यमाणो भवितब्येन विमोहितः स्वधर्मपथमकुतोभयमपहाय कुपथपाषंडमसमंजसं निजमनीपया मंदः संप्रवर्तियिण्यते ॥ ९ ॥ येन ह वाव कलौ मनुजापसदा देवमायामोहिताः स्वविधिनियोगशौचचारित्रविहीना देवहेलनान्यपत्रतानि निजनिजेच्छया गृह्णाना अस्नानाचमनाशौच-केशोल्लुञ्चनादीनि कलिना अर्मबहुलेनोपहतिथयो बह्मबाह्मणयज्ञपुरुषलोकविदूषकाः प्रायेण भविष्यन्ति ॥ १० ॥ ते च ह्यर्वाक्तनया निजलोकयात्र-याऽन्धपरंपरयाऽऽश्वस्तास्तमस्यंधे स्वयमेव प्रपतिष्यंति ॥ ११ ॥ अयमवतारो रजसोपप्छुतकैवल्योपशिचार्थः तस्यान्गुणान् स्रोकानगायन्ति ॥ १२ ॥ अहो भुवः सप्तसमुद्रवत्या द्वीपेषु वर्षेष्विधगुण्यमेतत् ॥ गायंति यत्रत्यजना मुरारेः कर्माणि भद्राण्यवतारवंति ॥ १३ ॥ अहो न वंशो यशसा अवदातः प्रैयत्रतो यत्र पुमान्पुराणः ॥ कृतावतारः पुरुषः स आद्यश्रवार धर्मं यदकर्महेतुम् ॥१४॥ को न्वस्य काष्टामपरो अनगच्छेनमनोरथे-चरितं तद्देशवासिम्य उपाकण्यं अर्हनिति नाम यस्य स राजा स्वयं तदुपशिच्य शिक्षित्वा कुपथश्वासी पापंडश्च तं निजमनीपया संप्रवर्तियण्यत इत्यन्वयः। तत्र हेतुः कलावित्यादि। भवितव्येन प्राणिपूर्वसंचितपापफलेन ॥९॥ येन प्रवर्तकेन मनुजेष्वपसदा निकृष्टाः स्वविधिना नियोगो यस्मिन् शीचचारित्रे तिहिहीना देवावज्ञारूपाण्यस्नानादीनि कुत्रतानि गृह्णाना वेदादीनां विद्वपका भविष्यंति ॥ १० ॥ तत्फलं चांधं तमः प्राप्स्यंतीत्याह । ते चेति अविक्तनया अवेदमूलया । निजलोकयात्रया स्वेच्छाकृतप्रवृत्त्या आश्वस्ताः कृतविश्वासाः ॥११॥ नन् तर्द्धनर्थकारी किमर्थो-ऽयमृषभावतारस्तत्राह । अयमिति । रजोव्याप्तानां जनानां मोक्षमार्गोपशिक्षणार्थः । तस्य कैवन्योपशिक्षणस्यानुरूपान् ॥१२॥ अधि अधिकं पुण्यं यस्मिन् । एतद्भारतं वर्षम् । ऋषभाद्यवतार-युक्तानि कर्माणि ॥१३॥ प्रियवतस्य वंशः । अवदातः शुद्धः । यत्र वंशे । यद्यस्मात् । अकर्म मोक्षस्तस्य हेतुं धर्मं चचार ॥ १४ ॥ अपरः को नु योगी अस्य काष्ठां दिशमण्यनुगच्छेत् ।

श्रीधरी

W . E

. 9 11

यो योगी येन ऋषभेण सत्तयाऽनस्तुत्वेनोदास्ता निरस्ता योगमायाः सिद्धीवाँछिति । कथंभूताः । कृतः प्रयत्नो यासु तदर्थं प्रयत्नं च करोतीत्यर्थः । यद्वा । कथंभूताः । उदस्ताः कृतप्रयत्नाः सिवितुमुद्यता अपीत्यर्थः ॥ १५ ॥ विशुद्धाचरितं यदीरितं कथितं तत्समस्तं दुश्चरितमभितो हरतीति तथा । परममहामङ्गलानामयनं च । अवहितः सन् अनयोरिप श्रोतृशावित्रोपेण मितिः सम्यगनुवृत्ता भवतीत्यर्थः ॥१६॥ भक्तः परमपुरुषार्थत्वमाह । यस्यां भक्तावेव नतु योगादिषु । अनुसवनमविरतमात्मानं स्नापयन्तः । स्वयमासादितमप्रार्थितं मगवता स्वयमेव दीय-मानमित । अनादरे हेतुः । भवदीयत्वेनैव परितः समाप्ताः सम्यक् प्राप्ताः सर्वे पुरुषार्था यस्ते । १७ ॥ ननु भगवतोऽतिसुलभत्वदर्शनान्मोक्षस्य चातिदुर्लभत्वादियमितिस्तुतिरेवेत्याशंक्याह । है राजन् । भवतां पांडवानां यद्नां च पतिः पालकः । गुरुरुपदेष्टा । दैवमुपास्यः । प्रियः सहत् । कुलस्य पतिनियन्ता। कि बहुना। क्वच कदाचिदौत्यादिषु वः पांडवानां किंकरोऽप्याज्ञानुवर्ती।

नाप्यभवस्य योगी ॥ यो योगमायाः स्पृहयत्युद्दस्ता ह्यसत्तया येन कृतप्रयत्नाः ॥ १५ ॥ इति ह स्म सकलवेदलोकदेवनाह्यणगवां परमगुरोभंगवत ऋषभाख्यस्य विश्चद्धानिरतमीरितं पुंसां समस्तदुश्चरिताभिहरणं परममहामङ्गलायनिदमनुश्रद्धयोपनितयाऽनुशृणोत्याश्रावयित वाऽविहितो भगवित तिस्मिन्वासुदेव एकांततो भिक्तरनयोरिप समनुवर्तते ॥ १६ ॥ यस्यामेव कवय आत्मानमिवरतं विविधवृज्ञिनसंसारपरितापोपतप्यमानमनुसवनं स्नापयंतस्तथैव परया निर्वृत्त्या ह्यपवर्गमात्यंतिकं परभपुरुषार्थमिप स्वयमासादितं नो एवाद्रियंते भगवदीयत्वेनैव परिसमाससर्वार्थाः ॥१७॥ राजन्यितग्र्वरूष्टं भवतां यदूनां देवं प्रियः कुलपतिः क च किंकरो वः ॥ अस्त्वेवमङ्ग भगवान्भजतां सुकुन्दो सुक्तिं ददाति किंवितस्म न भक्तियोगम् ॥ १८ ॥ नित्यानुभूतिनजलाभनिवृत्ततृष्णः श्रेयस्यतद्रचनया चिरसुप्तबुद्धेः ॥ लोकस्य यः करुणयाऽभयमात्मलोकमाख्यात्रमो भगवते ऋषभाय तस्मे ॥ १९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे ऋषभदेवानुचिरते षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवताऽवितलपिरपालनाय संचितितस्तदनुशासनपरः पञ्चजनीं विश्वरूप्ययेमे ॥ १ ॥ तस्यामुह वा आत्मजानकात्स्येनानुरूपानात्मनः पञ्चजनीं विश्वरूपते सुदर्शनमावरणं धूमकेतुमिति ॥ अजनाभं नामैतद्वर्षं भारतिमिति यत आरम्य व्यपदिशन्ति ॥ ३ ॥ स बहुविन्महीपितः पितृपितामहवदुरुवत्सलतया स्वे स्व कर्मणि वर्तमानाः प्रजाः स्वधर्ममुवर्तमानः पर्यपालयत्

अस्तु नामैवं तथाऽप्यन्येषां नित्यं भजतामिष मुक्ति ददाति नतु कदाचिदिष सप्रेमभिक्तयोगम् ॥ १८ ॥ विणितमृषभावतारं नमस्करोति । नित्यमनुभूतं यन्निजं रूपं स एव लाभस्तेन निवृत्ता तृष्णा यस्य सः । अतद्रचनया देहाद्यथं मनोरथेन श्रेयसि विषये चिरं सुप्ता बुद्धिर्यस्य तस्य जनस्य करुणया निर्भयमात्मस्वरूपं य आख्यातवांस्तसमे नमः ॥१९॥ इति पञ्चमस्कन्धे टीकायां पष्ठोऽध्यायः ॥६॥ अध्यायानां त्रयेणविम्षयानमीरितम् ॥ अष्टिमभरताख्यानमतः प्रस्त्यतेऽमृतम् ॥१॥ सप्तमे भरतो राज्ये चिरं यज्ञैहेरि यजन् ॥ आरब्धकर्मनिर्वाणे हरिचेत्रेऽभजद्धिरम् ॥२॥ स्तिचितितः संकन्येनैव राज्यादौ नियुक्तः ॥ १ ॥ आत्मनोऽनुरूपान् । भूतादिरहङ्कार इव भूतस्य माणीति सन्तिवृद्धौ दृष्टांतः ॥ २ ॥ भारतिमिति स्वनाम्नाख्यापकत्वेन धर्माद्यतिश्यः

स्चितः ॥ ३ ॥ बहुवित्तर्वज्ञः ॥ ४ ॥ यज्ञा अय्राः कत्रः सय्पास्तद्व्रम् । उचावचैर्नहिद्धार्ण्येश्व क्रतुषिः कपिनः श्रद्धपा ईते च । तानेवाह । आहृताः स्वाधिकारेणात्मपास्कृता येऽपिहोत्रा-द्यस्तेषं प्रकृतिविकृतिभिः अप्रिहोत्रादयो द्विविधाः सकलांगपुक्ताः प्रकृतयः विकलांगा विकृतयः इति । तैद्विविधेरपीष्टवानित्यर्थः । अनुमवनित्यंतं वा चातृहाँत्रविधिनेत्वंतं वा गयम् ॥ ६ ॥ किच । संप्रचरत्स प्रवर्तमानेषु नानायागेषु विरचितानुष्ठितांगिक्तया येषां तेषु । यदपूर्वं तद्वासुदेव एव भावयमानश्चितयन्स यज्ञमानो यज्ञभाजो ये देवाः स्वर्गद्यस्तानपुरुषस्य वासुदेवस्यावयवेषु च स्वरादिष्वस्यावयवेषु च संप्रचरत्स प्रवर्तनेत्यन्वयः । अपूर्वे पक्षद्वयं मीमांपकानाम् । तदानोमेव स्चमत्वेनोत्यन्नं क्ष्रवेवाद्वर्ष्व क्ष्रवादिका कर्मशक्तिवि । तद्क्रम् । यागादेव फलं तद्धि शक्ति । स्वर्मं शक्त्यात्मकं वाऽपि फलमेवोपजायत इति ॥ तदेवाह । क्रियाकलं धर्मोक्ष्यमिति च । नतु यद्यंगं देवताः कर्मप्रधानमिति मतं तद्धि कर्नुनिष्ठमपूर्वं स्यात् । तदुक्तम् । कर्मभ्यः प्रागयोग्यस्य कर्मणः पुरुषस्य वा ॥ योग्यता शास्त्रगम्या या परा सापूर्वमिष्यत इति ॥ अथ देवताप्रधानं कर्मत्व देवताप्रयादस्यन्व स्वत्वाद्वर्वस्य देवताश्रयत्वमेव युक्तम् । प्रोक्षणाद्यपूर्वस्यव वीधाद्याश्रयत्वम् । कुतो वा वासुदेवाश्रयमपूर्वं भावयति । उच्यते । यदि कर्नुनिष्ठमपूर्वं तद्विवाद्वर्यात्वर्वाद्वर्वस्य देवताश्रयस्य निष्ठ तद्विवाद्वर्वस्य विद्यावाद्वर्वस्य नेत्व तत्व्योज्ययन

॥ ४॥ ईजे च भगवंतं यज्ञकतुरूपं कतुभिरुचावचैः श्रद्धयाऽऽहताग्निहोत्रदर्शपूर्णमासचातुर्मास्यपश्चसोमानां प्रकृतिविकृतिभिरनुसवनं चातुर्होत्र-विधिना ॥ ४॥ संप्रचरत्सु नानायागेषु विरचितांगिकयेष्वपूर्वं यत्तिकयाफलं धर्माख्यं परे ब्रह्मणि यज्ञपुरुषे सर्वदेवतालिंगानां मंत्राणामर्थनियाम-कत्या साक्षात्कर्तिरे परदेवतायां भगवित वासुदेव एव भावयमान आत्मनैपुण्यमृदितकवायो हिवःष्वध्यभ्रिम्गृह्ममाणेषु स यजमानो यज्ञभाजो देवास्तान्पुरुषावययेष्वभ्यध्यायत् ॥ ६ ॥ एवं कर्मविशुद्धचा विशुद्धसत्त्वस्यांतर्ह्दयाकाशशरीरे ब्रह्मणि भगवित वासुदेवे महापुरुष्परूपोपलज्ञणे श्रीव-तसकौस्तुभवनमालाऽरिदरगदादिभिरुपलज्ञिते निजपुरुषहित्निस्तिनात्मिनि पुरुषहूपेण विरोचमान उचैस्तरां भक्तिरनुदिनमेधमानरयाऽजायत ॥७॥ एवं वर्षायुत्तसहस्त्रपर्यतावसितकमीनर्वाणावसरोऽधिभुज्यमानः स्वतनयेभ्यो रिक्थं पितृपेतामहं यथादायं विभज्य स्वयं सक्लसंपन्निकेतात्स्विनकेता-त्युलहाश्रमं प्रवत्नाज ॥ ८॥ यत्र ह वाव भगवान्हरिरद्यापि तत्रत्यानां निजजनानां वात्सल्येन सिन्नधाप्यत इच्छारूपेण ॥ ९॥ यत्राश्रमपदा-

मानाश्रयम् । शास्त्रफलं प्रयोक्तृरीतिन्यायात् अन्यथा ऋत्विजामप्यपूर्वाश्रयत्वप्रसंगात् । तदेवाह । साक्षात्कर्तरीति । देवताश्रयत्वेऽपि वासुदेवाश्रयत्वमे देत्याह । परदेवतायामिति । परदेवतात्वे हेतुः सर्वदेवतालिंगानां तत्त्वहेवताप्रकाशकानां मंत्राणां येऽथा इन्द्रादिदेवतास्तेषां नियामकतया तस्यैव प्रसादनीयत्वात्फलदातृत्वाच यक्तमेवापूर्वाश्रयत्विमत्यर्थः । एवं भावनमेवात्मनो नैपुण्यं कौशलं तेन सृदिताः श्लीणाः कपाया रागादयो यस्य । अध्वर्धभिरिति बहुवचनं नानाकर्माभिप्रायेण ॥ ६ ॥ एवंभूतया कर्मावश्रद्धणा विश्वद्वसत्त्वस्य भिक्तरजायतेत्यन्वयः । क्व । अंतर्ह्दये य आकाशः स एव शरीरसभिन्यक्तिस्थानं यस्य तस्मिन्ब्रह्णण । कीदशे । महापुरुष्कप्रस्थोपलक्षणमाकारो यस्य तस्मिन् । किच । श्रीवत्सादिभिरुपलक्षिते । निजपुरुपाणां नारदादीनां हृदि लिखित-विश्वश्रलत्या स्थितेनोक्तेन पुरुपरूपेणात्मिन स्वमनसि विरोचमाने । कीदशी भक्तिः । अत्यन्तातिश्येनैधमानो रयो वेगः प्रकर्णी यस्याः ॥७॥ एवमनुष्टत्या वर्षाणामयुतानि तेषां सहस्रं तत्वर्यत-कालेऽविसितो निश्वितः कर्मनिर्वाणावसरो राज्यमोगादृष्ठसमाप्तिस्मयो येन सः । अधिकृत्य भ्रज्यमानं रिक्यं धनं यथाविमागं विभन्न सक्तसंपदां निकेतादाश्रयात्स्वगृहात्पुलहाश्रमं हरिचेतं

श्रीघरी

27 - 10

प्रवद्याज ॥ ८॥ यत्र चेत्रे विद्याधरकुंडे वात्सल्यं कर्त् तेन सन्निहितः क्रियते। भक्तानामपेक्षितेन रूपैण सन्निहितो भवतीत्वर्थः ॥ ९ ॥ आश्रमस्थानान्युमयत उपर्यधश्चं नाभिर्येषां तैर्दपचक्रैः शिलामध्यगतैश्रकैश्रकनदी गंडकी सरितां श्रेष्ठा पवित्रीकरोति ॥ १० ॥ एकल एकः । आराधनं समीहमानः कुर्वाणः । विविक्तः शुद्धः अतएवोपरतो विषयाभिलापो यस्य । उपभृतः संबुद्ध उपशमो यस्य ॥ ११ ॥ प्रवर्धमानानुरागस्य भरेण यद्द्वतं द्रवीभृतं हृदयं तस्मिन् शैथिल्यमनुद्यमो यस्य । आत्मिन देहे उद्भिद्यमानं रोमपुलककुलं रोमांचवृदं यस्य । ककारः समासांतः । औत्कंट्यात्प्रवृत्तेन प्रणयवाष्पेण निरुद्धोऽवलोको ययोस्ते नयने यस्य सः । एवं वर्तमानस्तामपि भगवत्सपर्या न सस्मारेत्यन्वयः । तत्र हेतुः । निजरमणस्य स्वप्नीतिदातुर्ये अरुणे चरणारविंदे तयोरनुष्यानेन परिचितः समृद्धो भक्तियोगस्तेन परिष्ठुतः सर्वतो व्याप्तः परम आह्वादः परमानंदो यस्मिन्गंभीरहृद्यहदे तस्मिन्नवगाहा निमन्ना धिपणा यस्य ॥१२॥ भृतानि भगवद्वतानि येन स भगवंतं सूर्यमंडलेऽभ्युपतिष्ठक्रोतदुहोवाचेत्यन्वयः । कीदृशः । एण्या हरिण्या अजिनमैणेयं तदेव वासस्तेनानुसवनाभिषेकेणार्द्राः कपिशाश्रयाः कुटिला जटास्तासां कलापेन च विरोचमानः न्युभयतो नाभिभिर्द्देषचक्रैश्वकनदी नाम सरित्पवरा सर्वतः पवित्रीकरोति ॥ १० ॥ तस्मिन्वाव किल स एकलः पुलहाश्रमोपवने विविधक्रसम-किसलयतुलसिकां बुभिः कंदमूलफलोपहारैश्च समीहमानो भगवत आराधनं विविक्त उपरतिविषयाभिलाष उपभृतोपशमः परां निर्वृतिमवाप ॥ ११ ॥ तयेत्थमविरतपुरुषपरिचर्यया भगवति प्रवर्धमानानुरागभरद्रतहृदयशौथिल्यः प्रहर्षवेगेनात्मन्युद्भिद्यमानरोमपुलककुलक औत्कंट्यप्रवृत्तप्रणयवाष्पनिरु-द्धावलोकनयन एवं निजरमणारुणचरणारविंदानुध्यानपरिचितभक्तियोगेन परिप्लुतपरमाह्नादगंभीरहृदयहृदावगाढिधिषणस्तामपि क्रियमाणां भग-व्तसपर्यां न सस्मार ॥ १२ ॥ इत्थं धृतभगवद्वत ऐणेयाजिनवाससाऽनुसवनाभिषेकाईकपिशक्विटलजटाकलापेन च विरोचमानः सूर्यर्चा भगवंतं हिरण्मयं पुरुषमुज्जिहाने सूर्यमंडलेऽभ्युपतिष्ठन्नेतदुहोवांच ॥ १३ ॥ परोरजः सवितुर्जातवेदो देवस्य भगों मनसेदं जजान ॥ सुरेतसाऽदः पुनराविश्य चष्टे हंसं गृश्राणं नृषद्विंगिरामिमः ॥ १४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कंधे भरतचरित्रे भगवत्परिचर्यायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एकदा तुँ महानद्यां कृताभिषेकनैयमिकावश्यको ब्रह्माक्षरमभिगृणानो मुहूर्तत्रयमुदकांत उपविवेश ॥ १॥ तत्र तदा राजन्हरिणी पिपा-सया जलाशयाभ्याशमेकैवोपजगाम ॥ २ ॥ तया पेपीयमान उदके तावदेवाविदूरेण नदतो मृगपतेरुन्नादो लोकभयंकर उदपतत् ॥ ३ ॥ तमुप-सर्यप्रकाशिकया ऋचा हिरण्मयं ध्येयः सदा सवितृमंडलमध्यवर्तीत्यादिनोक्तम् । उज्जिहाने उद्गच्छति सति। सकारांतपाठे सत्रंतात्पचाद्यच् । अर्थस्तु स एव ॥ १३ ॥ परोरजः रजसः प्रकृतेः परं शुद्धसत्त्वात्मकं सवितुर्देवस्य सूर्यस्य मर्गः स्वरूपभृतं तेजः। जातं वेदो धनं कर्मफलं यस्मात्तत्कर्मफलद्मित्यर्थः। अत्र हेतुः। यन्मनसैवेदं विश्वं जजान ससर्ज । पुनश्च अदः सुष्टं विश्वमंतयी-मिरूपेण प्रविक्य गृश्राणं कांक्षंतं हंसं सुरेतसा चिच्छक्त्या विचष्टे पश्यित पालयतीत्यर्थः । नृषु सीदत्युपाधितया तिष्ठतीति नृषद्युद्धिस्तस्यां रिंगि रिंगणं गति राति ददातीति नृषद्गिराम् । वा छंदसीत्यिमपूर्वरूपत्वाभावः । तद्भर्गः इमः शरणं व्रजामः ॥ १४ ॥ इति पंचमस्कंधे टीकायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ अष्टमे भजतो विष्णुं तस्य कर्मान्तरायतः ॥ एणरक्षाप्रसक्तस्य जात-मेणत्वमीर्यते ॥ १ ॥ कृपयाऽिष कृतः संगः पतनायैव योगिनः ॥ इति प्रदर्शयत्राह भरतस्यैणपोषणम् ॥ २ ॥ नैयमिकं नित्यनैमित्तिकविधिप्राप्तं आवश्यकमर्थप्राप्तं मुत्रोत्सर्गादि कृतमिषेका-दिकं येन । ब्रह्माक्षरं प्रणवं जपन् उदकांते नद्यास्तीरे ॥ १ ॥ जलाशयाभ्याशं नद्याः समीपे ॥ २ ॥ पेपीयमाने अत्यासक्त्या पीयमाने सित । तावदेव तत्क्षणमेव । अविद्रेण सिन्नघौ । मृग-

118811

पतेः सिंहस्य उन्नादो महान्नाद उद्गतः ॥ ३ ॥ प्रकृत्या स्वभावत एव विक्कवा व्याकुला। सुतरां तु हरिभयस्याभिनिवेशोन व्यप्नं व्याकुलं हृद्यं यस्याः। पारिष्ठवहृष्टिः परिभ्रांतनेत्रा। न गता तृषा तृद् यस्याः। उचकाम नदीमुद्धंधितवती ॥ ४ ॥ अंतर्वत्न्याः गर्भिण्याः । उरुभयेन स्थानाद्विचित्रतो योनेनिर्गतः सन् स्रोतिस प्रवाहे निपतितः ॥ ५ ॥ तत्प्रसवो गर्भपातः उत्सर्पणमुद्धंघनं भयं च एतैः खेदेनातुरा पीडिता दर्यां गिरिगुहायां हरिणवधूर्निपपात अथानंतरं मृता च ॥ ६ ॥ एणकृणकं हरिणवालकं अपविद्धं वंधुभिस्त्यक्तं इत्येतैः कृपणत्वादिहेतुभिर्याऽनुकंपा त्या अनयत् ॥ ७॥ कृतो निजः स्वीय इत्यभिमानो येन पोपणं तृणादिना पालनं वृकादिस्यो रक्षणं लालनं चुंबनादिना प्रीणनं कंड्यनादिना एतैर्यदनुष्यानमासिकस्तेनातमनो नियमाः स्नानादयो यमा श्रुत्य सा मृगवधूः प्रकृतिविक्कवा चिकतिनरोक्षणा सुतरामपि हरिभयाभिनिवेशव्यप्रहृदया पारिष्ठवदृष्टिर्गततृपा भयात्सहसैवोचक्राम ॥ ४ ॥ तस्या उत्पतंत्या अंतर्वत्न्या उरुभयावगलितो योनिनिर्गतो गर्भः स्रोतिस निपपात ॥ ५ ॥ तत्त्रसवोत्सर्पणभयखेदातुरा स्वगणेन वियुज्यमाना कस्यांचिइयां कृष्णसारसती निषपाताथ च ममार ॥ ६ ॥ तं त्वेणकुणकं कृषणं स्रोतसाऽनू ह्यमानमभिवी च्यापविद्धं वंधुरिवा तुकंपया राजर्षिर्भरत आदाय मृतमात्रित्याश्रमपदमन्यत् ॥ ७ ॥ तस्य ह वा एणकुणक उचैरेतस्मिन्कृतनिजाभिमानस्याहरहस्तत्योपणपालनलालनप्रीणनानुध्यानेना-त्मिनयमाः सहयमाः पुरुषपरिचर्यादय एकैकशः कतिपयेनाहर्गणेन वियुज्यमानाः किल सर्व एवोदयसन् ॥ ८ ॥ अहो वतायं हरिणकुणकः ऋपण ईश्वररथचरणपरिभ्रमणरयेण स्वगणसुहृदुबन्धुभ्यः परिवर्जितः शरणं च मोपसादितो मामेव मातापितरौ भ्रातृज्ञातीन्यौथिकांश्चैवोपेयाय नान्यं कंचन वेद मय्यतिविस्रव्धश्चातएव मया मत्परायणस्य पोषणपाळनप्रीणनळाळनमनसूयुनाऽनुष्ठेयं शरण्योपेक्षादोषविदुपा ॥ ९ ॥ नूनं ह्यार्याः साधव उपश-मशीलाः कृपणसुहृद एवंविधार्थे स्वार्थानिप गुरुतरानुपेचंते ॥ १० ॥ इति कृतानुषंग आसनशयनाटनस्थानाशनादिषु सह मृगजहुना स्नेहानुव-द्धहृदय आसीत् ॥ ११ ॥ कुशकुसुमसमित्पलाशफम्लोदकान्याहरिष्यमाणो वृकसालावृकादिभ्यो भयमाशंसमानो यदा सह हरिणकुणकेन वनं समाविशति ॥ १२ ॥ पथिषु च सुग्धभावेन तत्र तत्र विषक्तमतिष्रणयभरहृदयः कार्पण्यात्स्कंधेनोद्वहति एवसुत्संग उरिस चाधायोपलालयनसुदं परमामवाप ॥ १३ ॥ कियायां निर्वर्त्यमानायामंतराले अध्यत्थायोत्थाय यदैनमभिचक्षीत तर्हि वाव स वर्षपतिः प्रकृतिस्थेन मनसा तस्मा आशिष आशास्ते स्वस्ति स्ताद्वत्स ते सर्वत इति ॥ १४ ॥ अन्यदा भृशमुद्धियमना नष्टद्रविण इव कृपणः सकरुणमतितर्षेण हरिणकुणकविरहविह्वलह-अहिंसाद्यस्तत्सिहिता ईथरपरिचर्याद्यश्च प्रत्यहमेकैकशो वियुज्यमानाः संतः कतिष्येनाहर्गणेन सर्वे उत्सन्ना बभ्युः ॥ ८ ॥ आसिक्त प्रपंचयित । अहो इत्यादिना । इति कृतानुषंग इत्येतत्पर्यतेन । ईथरपथचरणः कालचक्रं तस्य परिभ्रमणदेगेन स्वगणादिस्यो विभ्रंशितः मा इति मां च शरणं प्रापितः। मासेव मातापित्रादियुद्धचोपेयाय प्राप्तः । यौथिकान्यूथसंघातिनः । अनस्युना एतिन मित्तं मम स्वार्थो अश्यतीति दोपदृष्टिमकुर्वता ॥ ९ ॥ तदेवाह । न्नं हीति ॥ १० ॥ इत्येवं कृतोऽनुषंग आसिक्तर्येन । मृगजहुना मृगापत्येन सह स्नेहेनानुबद्धं हृद्यं येन ॥ ११ ॥ स्नेहानु-वंधमेव प्रपंचयति । कुशक्कसुमेत्यादिना स्वधयतीत्यंतेन । सालावृकाः श्वानः । यदा भयं शंकमानो भवति तदा तेन सह वनं समाविशति ॥ १२ ॥ . अतिशयितः प्रणयमरो यस्य तद्धृदयं यस्य

सः ॥ १३ ॥ क्रियायां देवपूजादिलक्षणायाम् । वर्षपतिर्भरतः । प्रक्रितिस्थेन स्वस्थेन । स्तात् भ्रुयात् ॥१४॥ अन्यदाऽदर्शने सकरुणं यथा भवत्येवमशोचित्रिति होवाचेत्यन्वयः । अतितर्षेणात्यौ-त्सुक्येन । हरिणकुणकविरहेण विह्नले हृद्ये संतापो यस्य । कश्मलं मोहं प्रापितः सन् ॥१५॥ अपीति संभावनायाम् । बतेत्यनुकंपायाम् ! अहो इति खेदे । शठिकरातयोरिव वंचनपरा करा च मतिर्यस्याकृतसुकृतस्य निर्भाग्यस्य मम तच्छाट्यादिकमगणयन्नागमिष्यति किम् । अपराधचितने हेतुः । आत्मप्रत्ययेन स्वचित्तशुद्धचा कृतविश्वासः सन्सुजनो न यथा गणयित तद्वेत् ॥ १६ ॥ शब्पाणि कोमलतृणानि ॥ १७ ॥ नैकचरो यूथचरः स्करादिः । यदा । एक एव चरति यः क्रस्त्रभावो व्याघादिर्न मक्षयति किम् ॥ १८ ॥ सकललोकस्य द्वेमो यस्मात्स उदयो यस्य वेदत्रयी आत्मस्त्ररूपं यस्य स सूर्यो निम्लोचत्यस्तं याति । मृगवध्वा न्यासो निच्चेपभृतः ॥ १९ ॥ हरिण एव राजक्रमार आगत्य मामपिस्त्रित्सुखिष्यतीत्यन्त्रयः । किं कुर्तन् । विविधैः रुचिरैर्द्र्यनीयैर्निजैर्मृगदारकविनोदैः स्वीयानां खेदमपनुदन् ॥२०॥ संभवति चैतदित्याह । चवेलिकायां क्रीडायां मृपा यः समाधिस्तेनामीलिते दशौयेन तं मां प्रेमसंरंभेण प्रणयकोपेन प्रपज्जल-दयसंतापस्तमेवानुशोचन् किल कश्मलं महद्भिरंभित इति होवाच ॥ १५ ॥ अपि बत स वै कृपण एणबालको मृतहरिणसुतोऽहो ममानार्यस्य शठिकरातमतेरकृतसुकृतस्य कृतविसंभ आत्मप्रत्ययेन तद्विगणयन्सुजन इवागिमष्यति ॥१६॥ अपि चेमेणास्मिन्नाश्रमोपवने शष्पाणि चरंतं देव-गुप्तं द्रद्यामि ॥ १७ ॥ अपि च न वृकः सालावृको अन्यतमो वा नैकचर एकचरो वा भक्षयति ॥ १८ ॥ निम्लोचित ह भगवान्सकलजगत्वेमो-दयस्रयात्माद्यापि मम न मृगवधून्यास आगच्छति ॥ १९ ॥ अपिस्विदकृतसुकृतमागत्य मां सुखियष्यति हरिणराजकुमारो विविधरुचिरदर्शनो-यनिजम्गदारकविनोदैरसंतोषं स्वानामपन्दन् ॥ २० ॥ द्वेलिकायां मां मृषा समाधिनाऽऽमीलितदृशं प्रेमसंरंभेण चिकतचिकत आगत्य पृषदपरु-षविषाणाग्रेण छुठति ॥ २१ ॥ आसादितहविषि बर्हिषि दूषिते मयोपालब्धो भीतभीतः सपद्यपरतरास ऋषिकुमारवदवहितकरणकलाप आस्ते ॥ २२ ॥ किंवा अरे आचरितं तपस्तपस्विन्या अन्या यदियमवनिः सविनयकृष्णसारतनयतनतरसुभगशिवतमाखरखुरपदपंक्तिभिर्द्रविणविधुरातुरस्य कृपणस्य मम द्रविणपदवीं सूचयंत्यात्मानं च सर्वतः कृतकौतुकं द्विजानां स्वर्गापवर्गकामानां देवयजनं करोति ॥ २३ ॥ अपिस्विदसौ भगवानु-डपितरेनं मृगपितभयानमृतमातरं मृगबालकं स्वाश्रमपरिभ्रष्टमनुकंपया कृपणजनवत्सलः परिपाति ॥ २४ ॥ किंवा ५५ सजविश्लेषज्वरदवदहनशि-बिंदुस्तद्धदपरुपेण मृदुना । विपाणाग्रेण छठति संघट्टयति ॥ २१ ॥ आसादितं हविर्यस्मिन्बिहिषि दर्भे दंताकर्षणादिना चापलेन द्षिते सित । दृषित्वेति पाठे बिहिष विषये दूपणं कृत्वेत्यर्थः । मयाऽधिक्षिप्तः संस्तत्क्षणमेवोपरतक्रीडो निश्रल आस्ते ॥ २२ ॥ इति बहुघा प्रलप्योत्थाय वहिनिर्गत्य तत्खुरखातभूभागोपलंभसंभ्रांतहृद्य आह । किंवेति । अरे अहो अनया खित्या किंवा तप आचरितम् । तपस्विन्या सभाग्यया । यद्यस्मादियं सविनयस्य कृष्णसारतनयस्य तनुतराः सुभगाश्च शिवतमाश्राखराश्च खुरायेषु तेषां पदानां तत्रतत्रांकितानां पंक्तिमिद्रविणं सृगस्तेन रहि-तपस्यातएवातुरस्य दुःखितस्य मम द्रविणमार्गं स्चयंती सती स्वात्मानं च ताभिः कृतमंडनं द्विजानां देवयजनं यज्ञभूमिं करोति। यस्मिन्देशे मृगः कृष्णस्तिस्मिन्धर्मात्रिवोधतेति स्मृतेः ॥२३॥ ताबदुदिते चंद्रे मृगं दृष्ट्वा स्वमृगस्वं संभावयन्त्राह । अपिस्विदिति ॥२४॥ चंद्ररिवमस्पर्शसुखं प्राप्याह । किं वेति संभावनायाम् । आत्मजविश्लेषेण ज्वरस्तापः स एव दवदहनस्तस्य ज्वालामिरू-

पश्चा

पतप्यमाना हृदयरूपा स्थलनितनी यस्य । जलस्थं पद्मं तापं सोढुं क्षममिति स्थलग्रहणम् । उपस्तोऽनुगतो मृगीतनयो येन तं मां चंद्रः स्वधयित शांति गमयित । कैः शिशिरं च तच्छांतं च मय्यनुरागेण गुणितं चावतितं पुनःपुनः स्रवद्यद्भनसिलं तदेवामृतमया गमस्तयस्तैः। लोके हि मंत्रवादिनो यदनसिल्लैस्तापं शमयंतीति प्रसिद्धम्। उपसृत्य मृगीतनय इति पाठे मनोरथांतर-मेतत् । उपसृत्य मृगीतनयः किंवा मां स्वधियष्यतीति । शेषं समानम् ॥२५॥ मृगदारकवदाभासमानेन भगवदाराधनलक्षणात्कर्मणश्च विश्लेशितः । प्रारव्यकर्मत्वे हेतुः । कथिमतस्थेति । साक्षा-त्स्वपुत्रवत्कथमासंगः स्यात् । पूर्वं परित्यक्ता दुस्त्यजा औरसा येन । अंतरायेण विद्यं योगारंभणं यस्य। आत्मानमविगणयत आत्मिनितामकृषेतः । ताबदेव तीव्रवेगः कालो मृत्युसमयश्चापद्यत ॥२६॥ लोकं देहं सुगेण सहितं विसुज्य प्राकृत इव सुगशरीरमवाप । कथंभृतः । कलेवरं सृतमन् न सृता न विनष्टा पूर्वजनमानुस्सृतिर्यस्य ॥२७॥ आह स्वचित्तं ॥२८॥ अहो कष्टं घीराणां खाभिरुपतप्यमानहृदयस्थलनिकः मामुपसृतमृगीतनयं शिशिरशांतानुरागगुणितनिजवदनसिळळामृतमयगभिस्तिभः स्वधयतीति च ॥ २५॥ एवमघटमानमनोरथाकुलहदयो मृगदारकाभासेन स्वारब्धकर्मणा योगारंभणतो विम्नंशितः स योगवापसो अगवदाराधनलक्षणाच कथमितरथा जात्यंतर एणकुणक आसँगः साक्षान्निःश्रेयसप्रतिपक्षतया प्राक्पिरत्यक्तदुस्त्यजहृदयाभिजातस्य तस्यैवमंतरायविहतयोगारंभणस्य राजपैर्भरतस्य तावन्मगार्भकपोषणपालनप्रीणनलालनानुषंगेणाविगणयत आत्मानमहिरिवाखुविलं दुरितकमः कालः करालरमस आपचत ॥ २६ ॥ तदानो-मिप पार्श्ववित्नेमात्मजिमवानुशोचंतमिभवीक्षमाणो मृग एवाभिनिवेशितमना विसृज्य लोकिमिमं सह मृगेण कलेवरं मृतमनु न मृतजन्मानुस्मृ-तिरितरवन्मृगशरीरमवाप ॥ २७ ॥ तत्रापि ह वा आत्मनो मृगत्वकारणं भगवदाराधनसमीहानुभावेनानुस्मृत्य भृशमनुतप्यमान आह ॥ २८ ॥ अहो कष्टं अष्टो उहमात्मवतामन्पथाद्यद्विषुक्तसमस्तसंगस्य विविक्तपुण्यारण्यशरणस्यात्मवत आत्मिन सर्वेषामात्मनां भगवति वासुदेवे तदनुश्रवणम-ननसंकीर्तनाराधनान्स्मरणाभियोगेनाशून्यसकलयामेन कालेन समावेशितं समाहितं कात्स्न्येन मनस्तत् पुनर्ममाबुधस्यारान्स्गसुतमनु परिसुस्राव ॥ २९ ॥ इत्येवं निगूहनिवेदो विसृज्य सृगीं मातरं पुनर्भगवत्चेत्रमुपशमशीलमुनिगणदियतं शालग्रामं पुलस्त्यपुलहाश्रमं कालंजरात्प्रत्याजगाम ॥ ३०॥ तस्मिन्नपि कालं प्रतीक्षमाणः संगाच भृशमुद्धिम आत्मसहचरः शुष्कपर्णतृणवीरुधा वर्तमानी सृगत्वनिमित्तावसानमेव गणयनसृगरारीरं तीर्थोदकक्कित्रमुत्ससर्ज ॥३१॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे भरतचरिते ऽष्टमो ऽध्यायः ॥८॥ श्रीशुक उवाच ॥ अथ कस्यचिद्दिजव-मार्गाद्धष्टोऽहम् । अंशमेवाह । यद्यतो विष्रुक्ताः समस्ताः संगा येन । विविक्तं पुण्यारण्यं शरणं यस्य। आत्सवतो धीरस्य मम मनः सर्वेषां भृतानामात्मिन वासुदेवे समावेशितं समाहितं च निश्वलं सदाराद्द्रादेंव सुम्नाव गलितं निःसुतम्। केन समावेशितम्। तस्यानुश्रवणादिष्वभियोगेनाभिनिवेशेनाशून्याः सकला यामा यस्मिस्तेन कालेन॥२९॥ निगूढोऽनाविष्कृतो निर्वेदो येन । शालवृक्षोपलक्षितं ग्रामम् । कालंजरावत्र हरिणो जातस्तस्मात्पर्वतात् ॥३०॥आत्मैव सहचरो यस्य एकाकी प्रतीक्षमाणस्यैव प्रपंचः मृगत्वनिमित्तेति । तीथोंदकेन क्वित्रमार्द्रमर्थोदकस्थिनत्पर्थः ॥ ३१ ॥ इति श्रीमद्भागवते पंचमस्कंधे टीकायामष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ नवमे जडविप्रत्वे तस्य रागाद्यभावतः ॥ भद्रकालीपशुत्वेऽपि निर्विकारत्वसीर्यते ॥१॥ पितुः प्राप्तात्मविज्ञानो भरतो

श्रीवरी

3To 9

॥१२॥

मृगतां गतः ॥ प्रारब्धकर्मवेगेन तदंते जङविष्रताम् ॥२॥ आंगिरसगोत्रजानां प्रवरस्य श्रेष्ठस्य शमादियुक्तस्य । त्यागोऽत्रातिथ्यादिस्योऽन्तदानादि । विद्या कर्मविद्या । आत्मज्ञानं देहादिव्यतिरिक्तभोक्त्रात्मज्ञानम् । आनंदो धर्मसंपत्तिजः । आत्मना सदशाः श्रुतादयो गुणा येशां ते समानोदरा नव पुत्रा वभूवः । यवीयस्यां किनष्ठायां चिम्युनं स्नीपुरुपयुग्मम् ॥१॥ उत्सृष्टं मृगश्रुरीरं येन तम् । श्रुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोऽभिजायत इति स्मृतेः ॥२॥ तत्रापि चान्यसंगादात्मनो श्रंशमाशंकमानश्रात्मानम्रन्भत्तादिरूपेण दर्शयामासेत्यन्त्रयः। कि कुर्वन्। कर्मवंधिवध्वंसनं श्रवणं स्मरणं गुणानां विवरणं कथनं च यस्य तद्भगवतश्ररणारविद्युगलं मनसा विशेषेण धारयन् । प्रतिघातश्रंकायां हेतुः । अनुस्मृता स्वीयपूर्वजन्मनामावितः परंपरा येन सः ॥ ३ ॥
पुत्रस्नेहेऽनुबद्धं मनो यस्य । जडस्य गार्हस्थ्यानधिकारात्समावर्तनांतान्संस्कारान्विद्धानस्तम्रपनीयोपनीतस्य पुनः शौचादींस्तस्यानभिश्रेतानिप शिक्षितवान् । तत्र हेतुः । अनुशिष्टेन हि भाव्यं

रस्यांगिरःप्रवरस्य शमदमतपःस्वाध्यायाध्ययनत्यागसंतोषितित्वाप्रश्रयिवद्याऽनस्यात्मज्ञानानंदयुक्तस्यात्मसदृशश्रुतशीलाचाररूपौदार्यगुणा नव सोदर्या अंगजा वसूदुर्मिशुनं च यवीयस्यां भार्यायाम् ॥ १ ॥ यस्तु पुमांस्तं तत्र परमभागवतं राजिष्वित्रवरं भरतमुत्यृष्टमृगशरीरं चरमशरीरेण विश्वतं गतमाद्युः ॥ २ ॥ तत्रापि स्वजनसंगाच भृशमुद्विजमानो भगवतः कर्मबंधविध्वंसनश्रवणस्मरणगुणविवरणचरणारविंदयुगलं मनसा विद्धदात्मनः प्रतिद्यातमाशंकमानो भगवदनुग्रहेणानुस्मृतस्वपूर्वजन्मावित्ररात्मानमुन्मत्तजडांधविधरस्वरूपेण दर्शयामास लोकस्य ॥ ३ ॥ तपस्यापि ह वा आत्मजस्य विश्वः पुत्रखेहानुबद्धमना आसमावर्तनान्संस्कारान्यथोपदेशं विद्धान उपनीतस्य च पुनः शौचाचमनादीन्कर्मनियमाननिमप्रेतानिप समशिक्षयत् अनुशिष्टेन हि भाव्यं पितुः पुत्रेणेति ॥ ४ ॥ स चापि तदुह पितृसिन्नधावेवासश्रोचीनिम्व स्म करोति छंदास्यध्यापिष्यन्सह व्याहितिभिः सप्रणवशिरिह्मिपदीं सावित्रौं श्रेष्मवासंतिकान् मासानधीयानमप्यसमवेतरूपं ग्राहयामास ॥ ५ ॥ एवं स्वतनुज आत्मन्यनुरागाविशितचित्रः शौचाध्यययनत्रतिनयमगुर्वनलशुश्रूष्णाद्यौपकुर्वाणककर्माण्यनभियुक्तान्यपि समनुशिष्टेन भाव्यमित्यसदाग्रहः पुत्रमनुशास्य स्वयं तावदनिधगतमनोरयः कालेनाप्रमत्तेन स्वयं गृह एव प्रमत्त उपसंहतः ॥ ६ ॥ अथ यवीयसो द्विजसती स्वगर्भजातं मिथुनं सपत्न्या उपन्यस्य स्वयमनुसंस्थया पतिलोक्तमात् ॥ ७ ॥ पितर्थुपरते भ्रातर एनमतत्त्रभावविद्धायां विद्यायामेव पर्यविस्तमत्वो न परिवद्यायां जडमितरिति भ्रातुरनुशासनिर्वधानन्य-

पितुः सकाशात्पुत्रेणेति ॥४॥ सोऽपि च पितुः शिक्षानिर्वधनिवृत्तये असधीचीनमसमीचीनमिव करोति स्म । उपाकरणवेदव्रताद्यनंतरं श्रावणादिमासेषु वेदानध्यापयिष्यन्नादौ ताबद्भयाहितिभिः सह प्रणविश्वरःसहितां त्रिपदीं चैत्रादिचतुरो मासानधीयानमप्यसमवेतह्रपं यथामवत्येवं ग्राह्यामास । तावतापि कालेन स्वरानुप्वर्या वियुक्तं व्याहृत्यादि तस्य नागतिमत्यर्थः ॥ ५ ॥ आत्मभृते स्वतनुजेऽनुरागेणावेशितं चित्तं येन । शौचादीनि यान्यौपकुर्वाणकस्य नेत्राविष्ठवाणकस्य नेत्राविष्ठवाणकस्य नेत्राविष्ठवाणकस्य नेत्राविष्ठकान्यनाम्यमान्यमान्यमान्य । श्रीचादीनि यान्यौपकुर्वाणकस्य नेत्राविष्ठकान्यमान्यमान्यमान्य अग्रहो यस्य ॥६॥ सपत्न्य समर्प्य । अनुसासनिर्वधे पुनस्तमेव हेतुमाह । अनुशिष्टेन भाव्यमित्यसन्नयोग्य आग्रहो यस्य ॥६॥ सपत्न्य समर्प्य । अनुसंस्थयाऽनुमरणेन । सप्तम्यंतपाठेऽप्ययमेवार्थः ॥७॥

118311

न्यष्टरसंत निवर्तितुमैच्छन् । निवृत्ता इत्यर्थः ॥८॥ यदाऽभिभाष्यमाणस्तदा तदन्रुवाणि प्रमापते । मुन्यमंतरेण चलायत्कर्प कार्यते सा विष्टिः । वेतनं मुन्यम् । विष्ट्यादिभिरुपसादितपन्नपम्य-वहरति परं भक्ते केवलं निर्विद्रियप्रीतये । अत्र हेतुद्वयमाह । नित्यं सदा निष्टतं निमित्तं यस्मात्स उत्पादकशुन्यः स्विद्धोऽभिव्यंजकशुन्यो विशुद्धः केवलो योऽनुभवः स एवानंदरूपः स्वात्मा तस्य लाभ एवंभूतोऽहमिति ज्ञानं तस्याधिगमः प्राप्तिरस्ति यस्य । द्वंद्वानि सम्मानावमानादीनि तद्वेतुकयोः सुखदुःखयोरकृतदेहाभिमानः तस्मान्नंद्रियप्रीतिनिमित्तमभ्यवहरतीत्यन्वयः ॥९॥ अतएव शीतोष्णादिष्वनावृतांगो विचचारेत्यन्वयः। कीदृशः। पीनः पुष्टः संहननांगः संहन्यंते निविडीभवंति स्मांगानि यस्य। कठिनावयव इत्यर्थः। स्थंडिलसंवेशनं भूमिश्यनं अनुनमर्दनं मर्दना-भावः अमज्जनं स्नानाभावः तैर्यद्रजस्तेनाप्रकटं ब्रह्मवचसं ब्राह्मं तेजो यस्य। यथा महामणिरनभिव्यक्ततेजा भवति। क्वत्सितेन पटेनावृता कटिर्यस्य। उरुमपिणाऽतिमितिनेन्। तस्वतस्तं न जानंति वृत्संत ॥ ८ ॥ स च प्राकृतैर्द्धिपदपशुभिरुन्मत्तजडबिधरेत्यभिभाष्यमाणो यदा तदन्रूपाणि प्रभापते कर्माणि च स कार्यमाणः परेच्छया करोति विष्टितो वेतनतो वा याच्यया यदच्छया वोपसादितमल्पं बहुमिष्टं कदन्नं वाऽभ्यवहरति परं नेंद्रियप्रीतिनिमित्तम्, नित्यनिवृत्तनिमित्तस्यसिद्धविशुद्धा-नुभवानंदस्वात्मलाभाधिगमः सुखदुःखयोर्द्धद्वनिमित्तयोरसंभावितदेहाभिमानः ॥ ९ ॥ शीतोष्णवातवर्षेषु वृप इवानावृतांगः पीनः संहननांगः स्थं-डिल्संवेशनानुन्मर्दनामज्जनरजसा महामणिरिवानभिव्यक्तब्रह्मवर्चसः कुपटावृतकिरुपवीतेनोरुमपिणा दिजातिरिति ब्रह्मवंधुरिति संज्ञया अतन्त्रज्जना-वसतो विचचार ॥ १० ॥ यदा तु परत आहारं कर्म वेतनत ईहमानः स्वश्रातृभिरिष केदारकर्मणि निरूपितस्तदिष करोति किंतु न समविषमन्यू-निधकमिति वेद कणिपण्याकफलोकरणकुल्माषस्थालीपुरीषादीनप्यमृतवदभ्यवहरति ॥ ११ ॥ अथ कदाचित्कश्चिद्वृषलपितभेंद्रकाल्य पुरुषपशु-मालभूतापत्यकामः ॥ १२ ॥ तस्य ह दैवमुक्तस्य पशोः पदवीं तदनुचराः परिधावंतो निशि निशीथसमये तमसावृतायामनिधगतपशव आकिस्म-केन विधिना केदारान् वीरासनेन मुगवराहादिभ्यः संरक्षमाणमंगिरः प्रवरसुतमपश्यन् ॥ १३ ॥ अथ त एनमनवद्यलक्षणमवमृश्य भर्तृकर्मनिष्पत्ति मन्यमाना बध्वा रशनया चंडिकागृहमुपनिन्युर्मुदा विकसितवदनाः ॥ १८ ॥ अथ पणयस्तं स्वविधिनाऽभिषिच्याहतेन वाससाऽऽच्छाद्य भूषणा-लेपस्रक्तिलकादिभिरुपस्कृतं भुक्तवंतं भूपदीपमाल्यलाजिकसलयांकुरफलोपहारोपेतया वैशससंस्थया महता गीतस्तुतिमृदंगपणवघोषेण च पुरुषपशुं भद्रकाल्याः पुरत उपवेशयामासुः ॥ १५ ॥ अथ वृषलराजपणिः पुरुषपशोरसृगासवेन देवीं भद्रकालीं यत्त्यमाणस्तद्भिमंत्रितमसिमतिकरालनिशि-ये तैर्जनैरवमतः सन् ॥१०॥ यदा तु परेभ्यः कर्ममूल्येनाहारमपेक्षमाणो भवति तदा केदारकर्माण शालिचेत्रे कर्दमविलोडनादावाहारप्रलोभनेन नियुक्तः सन्करोति । किंत्वत्र कर्दमस्य प्रचेपे चेत्रं समं भवेदित उद्धरणे विषमं स्यादित्यादि न वेद । ओत् भिर्दत्तान्कणादीनप्यमृतवद्भंक्ते । कणाक्चूर्णतंडुलाः । पिण्याकं तैलयंत्रोद्धतं तिलकिद्दम् । फलीकरणं तुपाः । कुल्मापाः कीटदृष्टा माषाः । स्थालीपुरीपं स्थालीलग्नं दग्धात्रम् ॥ ११ ॥ तस्य रागादिराहित्यमलौन्यं चैवमीरितम् ॥ अथान्यच्चरितं प्राह चित्रं मृत्यावसंभ्रमम् ॥ वृपलपितः शुद्रसामंतश्रोरराजः आलभताऽऽलब्धुं प्रवृत्तः ॥ १२ ॥ दैवाद्वंधनविम्रुक्तस्य पशोः । तमसा व्याप्तायां निशि तत्रापि निशीथसमयेऽर्धरात्रावसरे । आकस्मिको दैवनिर्मितो विधिः प्रकारस्तेन । विरासनेनोध्वीवस्थानेन ॥ १३ ॥ अवसृब्य

ज्ञात्वा ॥ १४ ॥ पणयश्रोराः । अहतेन नृतनेन । उपस्कृतमलंकृतम् । वैशससंस्थया हिंसाविधानेन गीतादिघोषेण सह ॥ १५ ॥ वृपलराजस्य पणिः पुरोहितत्वेन वर्तमानश्रोरः। तदिममंत्रितं भद्रकालीमंत्राभिमंत्रितम् ॥ १६ ॥ धनमद एव रजस्तेनोत्सिक्तं त्यक्तमर्यादं मनो येषाम् । भगवत्कलायुक्तं वीराणां बाह्यणानां कुलं तुच्छीकृत्य यथेच्छं वर्तमानानां यत्कर्म तदुपलम्य देवी उचचाट प्रतिमां त्यक्त्वा बहिर्निर्गता। कथंभूतमालंभनम् । सनायामप्यापत्कालेऽनुज्ञातायामपि हिंसायामननुज्ञातम् । भद्रकालीत्यंतं गद्यम् ॥ १७ ॥ अमर्पोऽपराधासहनं रोषश्च वपुषो दाहनं तयोरावेशस्तस्य रभसेन वेगेन विलसित उत्तंभितो अकुटिलक्षणो विटपः शाखा कुटिला दंष्ट्राश्चारुणानीक्षणानि च तेपामाटोपः संभ्रमस्तेनातिभयानकं वदनं यस्याः । इदं जगद्धंतुमुचतेत्र । महांत-महहासं सनादं हासम्। ततः स्थानादुत्पत्य विवृक्णानि छिन्नानि शीर्पाणि येपाम्। गणेन परिवारेण सह। शिरांस्येव कंदुकानि तेपां लीलया चिक्रीड च ॥१८॥ नतु कथं देव्याराधकानामेवं तमुपाददे ॥ १६ ॥ इति तेषां वृष्ठानां रजस्तमःप्रकृतीनां धनमदरजउत्सिक्तमनसां भगवत्कठावीरकुठं कदर्थीकृत्योत्पथेन स्वैरं विहरतां हिंसाव-हाराणां कर्मातिदारुणं यदुब्रह्मभूतस्य साक्षादुब्रह्मार्षस्यतस्य निवैरस्य सर्वभूतसहदः सूनायामप्यननुमतमालंभनं तदुपलभ्य ब्रह्मतेजसाऽतिदुर्विषहेण दंदह्ममानेन वपुषा सहसोचचाट सैव देवी भद्रकाली ॥ १७॥ भृशममर्षरोषावेशरभसविलसित्रभुकुटिविटपकुलदंष्ट्रारुणेचणाटोपातिभयानकवदना हंतुकामेवेदं महाट्टहासमितसंरंभेण विमुंचंती तत उत्पत्य पापीयसां दृष्टानां तेनैवासिना विवृक्णशीष्णां गलात्स्रवंतमसृगासवमत्युष्णं सह गणेन निपीयातिपानमद्विह्वलोचैस्तरां स्वपार्षदैः सह जगौ ननर्त च विजहार च शिरःकंदुकलीलया ॥ १८ ॥ एवमेव खलु महदभिचारातिकमः कात्स्न्येनात्मने फलति ॥ १९ ॥ न वा एतद्विष्णुदत्त महदद्भृतं यदसंभ्रमः स्वशिरश्छेदन आपतिते पि विमुक्तदेहाद्यात्मभावसुदृढहृदयग्रंथीनां सर्वसत्त्वसुहृदात्मनां निर्वेराणां साचाद्भगवता अनिमिषारिवरायुधेनाप्रमत्तेन तैस्तैर्भावैः परिरच्यमाणानां तत्पादमूलमकुतश्चिद्भयमुपसृतानां भागवतपर-महंसानाम् ॥ २०॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कंधे जडभरतचरितं नाम नवमो अथायः ॥ ९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ अथि सिंधुसौवीरपते रहूगणस्य व्रजत इन्नुमत्यास्तरे तत्कुलपतिना शिविकावाहपुरुषान्वेषणसमये दैवेनोपसादितः स द्विजवर उपलब्ध एष पीवा युवा संहननांगो गोखरवदुधुरं वोद्धमलमिति पूर्वविष्टिगृहीतैः सह गृहीतः प्रसभमतदर्ह उवाह शिविकां स महानुभावः ॥ १ ॥ यदा हि द्विजवरस्येषुमात्रावलोका-विपरीतं फलं तत्राह । एवमेवेति । महत्स्वभिचाररूपोऽतिक्रमोऽपराधः ॥१९॥ नन्वसंभावितिमिदमेवं मन्मरणेऽप्यव्याकुलत्वं मारकेषु च क्रोधाभाव इत्यादि तत्राह । न वा इति । विम्रुक्तो देहा-द्यात्मभावलक्षणः सुदृडो हृदयग्रंथियैः सर्वसत्त्वानां सुहृद आत्मानश्च ये तेपाम् । न च तेषां देहाद्यभिमानसद्भावेऽपि मरणादिभयमस्तीत्याह । साक्षाद्भगवताभितो रचयमाणानाम् । केन । अनिमिषः कालः स एवारिचक्रं तेन वरायुघेन तैस्तैर्भावैश्वान्तर्यामितया प्रवर्त्यमानैर्भद्रकाल्यादिरूपैः । न कुतिश्वदिष भयं यस्मिन्। भागवतानां भगवदुपासकानां परमहंसानाम्।। २०।। इति पंचमस्कंघे टीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ दशमे क्षिपता राज्ञा शिविकां स्वां वहन्मुनिः ॥ स्वदुर्वादानुवादेन विज्ञायाशु प्रसादितः ॥ १ ॥ एवंभूताविकारित्वमज्ञसर्वज्ञयोः समम् ॥ इति सर्वज्ञतासिद्धयौ रहूगणकथेरणम् ॥ २ ॥ रहूगणो नामसिंधुसौवीरदेशयो राजा तन्विजज्ञासुः किपलाश्रमं यदा गच्छित स्म तदा यद्वृत्तं तदाह । अथेति । इन्नुमत्या नद्यास्तीरे । तेषां शिविकावाहानां कुलस्य

नाथेन एप गौरिव खर इव 🖣 भारं वोर्ढुं समर्थ इति घिया पूर्व ये केचन विष्ट्या बलाद्गृहीतास्तैः सह प्रसमं बलाद्गृहीतः सन्नतदहींऽपि स महानुभावः शिविकामुवाहेत्यन्वयः ॥ १॥ हिंसा-परिहारार्थिमिषुमात्रप्रदेशावरंगेकस्यानु पश्चाद्या गतिस्तस्या हेतुभूतायाः पुरुषाणां गतिर्न सम्यगाहिता एकरूपा नाभृत् ॥ २ ॥ सोपारुंभं साचेषम् । सामदानभेददंडेपूपायेषु चतुर्थाच्छंकित चित्ताः ॥ ३ ॥ भवित्रयमानुपथास्त्वदाज्ञान्वर्तिनः । न पारयामो न शक्नमः ॥ ४ ॥ ऋपणानां वचो निशम्य सांसर्गिकः संसर्गनिमित्त एकस्यापि दोपः सर्वेपामेव मवितुमईतीति निश्चित्य रहुगण आहेत्यन्त्रयः । कथंभृतः । उपासिता वृद्धा येन सोऽपि स्त्रभावेन बँठात्परत्रशः कृतः सन् । कथंभृतं प्रत्याद । न विस्पष्टं ब्रह्म तेजो यस्मिन् । मस्मनाच्छन्नमग्निमित्र स्थितम् ॥ ५ ॥ श्रातिरिति संबोधनमाचेपाभित्रायम् । व्यक्तं निश्चितमुरु अधिकं परिश्रांतोऽसीत्यादीनि विपरीतार्थानि पड्वाक्यानि । ऊहिवान्त्रापितवान् । तत्रापि सुचिरम् । जरसा च बृद्धत्वेन । संघट्टिनः सहचराः । बहु

नुगतेर्न समाहिता पुरुषगतिस्तदा विषमगतां स्वशिविकां रहूगण उपधार्य पुरुषानिधवहत आह हे वोढारः साध्वतिक्रमत किमिति विषममुह्यते यानमिति ॥ २ ॥ अथ त ईश्वरवचः सोपालंभमुपाकण्योपायतुरीयाच्छंकितमनसस्तं विज्ञापयांवभूबुः ॥ ३ ॥ न वयं नरदेव प्रमत्ता भवित्रयमान्-पथाः साध्वेव वहामः अयमधुनैव नियुक्तोऽपि न द्वतं व्रजति नानेन सह वोद्धमुह वयं पारयाम इति ॥ ४ ॥ सांसर्गिको दोष एव नूनमेकस्यापि सर्वेषां सांसर्गिकाणां भवितुमईतीति निश्चित्य निराम्य कृपणवचो राजा रहूगण उपासितवृद्धोऽपि निसर्गेण वलात्कृत ईपर्वियतमन्यरविस्पष्टब्रह्म-तेजसं जातवेदसमिव रजसावृतमितराह ॥ ५ ॥ अहो कष्टं भातव्यक्तमुरुपरिश्रांतो दोर्घमध्वानमेक एव जिहवानसुचिरं नातिपीवा न संहननांगो जरसा चोपद्वतो भवान् सखे नो एवापर एते संघट्टिन इति बहुविप्रलब्धो अपविद्यया विहितद्रव्यगुणकर्माशयस्व रमकलेवरे अवस्तुनि संस्थानिवरो-षेऽहंममेत्यनध्यारोपितमिथ्याप्रत्ययो ब्रह्मभूतस्तृष्णीं शिविकां पूर्ववदुवाह ॥ ६ ॥ अथ पुनः स्वशिविकायां विषमगतायां प्रकृपित उवाच रहूगणः किमिदमरे त्वं जीवन्मृतो मां कदर्थीकृत्य भर्तृशासनमतिचरसि प्रमत्तस्य च ते करोमि चिकित्सां दंडपाणिरिव जनताया यथा प्रकृतिं स्वां भजि-ष्यस इति ॥ ७ ॥ एवं बह्वबद्धमपि ब्रह्मभूतः भाषमाणं नरदेवाभिमानं रजसा तमसा उन्विद्धेन मदेन तिरस्कृताशेषभगवित्रयनिकेतं पंडितमानिनं स भगवान्त्राह्मणो ब्रह्मभूतः सर्वभूतसुहदात्मा योगेश्वरचर्यायां नातिब्युत्पन्नमति स्मयमान इव विगतस्मय इदमाह ॥ ८ ॥ त्राह्मण उवाच ॥

यथा भवत्येवं विष्ठलञ्घोऽपि वक्रोक्त्योपहसितोऽपि तृष्णीमुवाहेत्यन्वयः। तृष्णींभावे हेतुः। अविद्यया रचिता द्रव्यादयो यस्मिस्तस्मिन्स्यचरमकलेवरे नाष्यारोपितो मिथ्याप्रत्ययो येन । तत्र द्रव्याणि महाभूतानि । गुणा इंद्रियाणि । कर्माणि पुण्यपापानि । आशयोऽन्तःकरणम् । यतो ब्रह्मभूतः ॥ ६ ॥ मामनाद्दर्य भर्तुः स्वामिनो मम शासनमाज्ञामतिकामसि । चिकित्सां शास्तिम् । दंडपणिर्यमो यथा जनसमृहस्य शास्ति करोति तथा। स्वां प्रकृतिमप्रमत्तताम् ॥ ७ ॥ अवद्धमनन्वितम् । नरदेवोऽहमित्यभिभानो यस्य तम् । अनुविद्धेन संगुणितेन । तिरस्कृतोऽशेषः संपूर्णो 🕌 ॥१४॥ भगवतः त्रियनिकेत आश्रयो येन तम्। अशेषाणां भगवित्रयाणां निकेतः सर्वेषां भूतानां सुहृच आत्मा च योगेश्वराणां चर्या जडादिवदाचरणं तस्यां नात्यंतं व्युत्पन्ना परिचिता मतिर्यस्य

स तम् । स्मयमानो इसिन्नविति मुखप्रसिचर्योत्यते । विगतस्मयो गतगर्वः ॥ ८ ॥ तत्र वक्रोक्त्या यदुक्तं त्वं न श्रांतो न च दीर्घमध्वानमागत इति तत्रोत्तरमाह । त्वया यदुदितमुक्तं श्रमादि नास्तीति तद्वयक्तं स्फटं तत्तथैव । अविप्रलब्धं विप्रलम्भो न भवति । तदेवाह । हे वीर ! यदि भारो नाम कश्चित्स्यात्स च भर्तुवींद्वर्देहस्य यदि स्यात्स च मे यदि प्रसक्तः स्यात्तर्हीदानीं भारा-भावाद्विप्रलंभः स्यात्र खेतदस्ति। भारस्य बोद्धश्वानिरूप्यचानमम् च तत्संबंधाभावात् तथा गंतुरिधगम्यं प्राप्यमध्वा वा यदि स्यात् । अद्वेति पाठे साक्षात्परमार्थतः। तच मे यदि स्यादित्यादि योज्यम्। यत्त्वयोक्तं नातिपीवेति तत्राह । चेतनमुद्दिश्य त्वं पीवेति प्रवादो विद्यां न भवति किंतु मूर्खीणाम् । यतोऽयं प्रवादो राशौ भूतसंघे देह एव न त्वात्मिन । पीनो नाह-मित्यर्थः ॥ ९ ॥ एतत्प्रपंचयति । स्थौन्यमिति । किलः कलहः । अहंकारेण मदश्च । देहेन सह तद्मिमानेन जातस्य हि भवंति । मम तु निर्मिमानस्य न संति । यद्वा । देहे जाते यो जात-स्तस्यैव तानि मम तु तत्र न जातस्य न संति ॥ १० ॥ यचोक्तं जीवनमृतोऽसीति तत्राप्याह । जीवनमृतत्वं न केवलं मम किंतु विकृतस्य सर्वस्यापि परिणामिनो दृष्टम् । यद्यस्माद्विकृतं प्रति-क्षणमाद्यंतवत् । यदुक्तं भर्तृशासनमितचरसीति तत्राह । स्वं च स्वाम्यं च तयोभीवः सत्ता । हे ईड्य! यत्र पत्ते ध्रुवो यदि व्यवस्थितः स्यादित्यर्थः । तिहं विधिर्नियोगः कृत्यं कर्म तयोयोंगो ध्रुव त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भर्तुः स मे स्याद्यदि वीर भारः ॥ गंतुर्यदि स्याद्धिगम्यमध्वा पीवेति राशौ न विदां प्रवादः ॥ ९ ॥ स्थौल्यं कार्श्यं व्याधय आधयश्च चुत्र्ड्भयं कलिरिच्छा जरा च ॥ निद्रा रतिर्मन्युरहंमदः शुचो देहेन जातस्य हि मे न संति ॥ १० ॥ जीवनमृतत्वं नियमेन राजन्नाद्यंतवद्यद्विकृतस्य दृष्टम् ॥ स्वस्वाम्यभावो ध्रव ईड्य यत्र तह्य च्यते असौ विधिकृत्ययोगः ॥ ११ ॥ विशेषबुद्धेर्विवरं मनाक् च पश्यामि यन व्यवहारतो उन्यत् ॥ क ईश्वरस्तत्र किमीशितव्यं तथापि राजन्करवाम किं ते ॥ १२ ॥ उन्मत्तमत्तजडवत्स्वसंस्थां गतस्य मे वीर विकित्सितेन ॥ अर्थः कियान्भवता शिक्षितेन स्तब्धप्रमत्तस्य च पिष्टपेषः ॥ १३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एतावदनुवादपरिभाषया प्रत्युदीर्य मुनिवर उपशमशील उपरतानात्म्यनिमित्त उपभोगेन कर्मारब्धं व्यपनयत्राजयानमपि तथोवाह ॥ १४ ॥ स चापि पांडवेय सिंधुसौवीरपतिस्तत्त्वजिज्ञासायां सम्यक्श्रद्ध-याऽधिकृताधिकारस्तद्धृदयग्रंथिमोचनं द्विजवच आश्रत्य बहुयोगग्रंथसंमतं त्वरयाऽवरुह्य शिरसा पादम्लमुपमृतः क्षमापयन्विगतनृपदेवस्मय उवाच उच्यते उचितो भवति। उच समवाये इति धातुः। यदि तु तव राज्यभ्रंशो मम च राज्यंस्याचदा सर्वमेतद्विपरीतं स्यादित्यर्थः ॥ ११ ॥ नतु यावद्राजाऽहं तावचव स्वामी भवाम्येवेति चेच-त्राह । विशेषो राजभृत्यादिमेदस्तद्वुद्धेर्विवरमवकाशं व्यवहारादन्यन्न पश्यामः । मनाक् च ईषद्षि । अथापि तवायमभिमानश्चेत्तर्हि ब्रूहि किं ते करवामेति ॥१२॥ यत्कं प्रमत्तस्य ते चिकित्सां करोमि । यथा स्वां प्रकृतिं मजिष्यसं इति तत्राह । उत्मत्तादिवद्वर्तमानस्य वस्तुतः स्वसंस्थां ब्रह्मभावं गतस्य भवता कृतेन चिकित्सितेन देंडेन शिक्षितेन वा कियानर्थः मुक्तस्यार्थानर्थयोरसंभवात् । यदि पुनरहं न मुक्तः किंतु प्रमत्तः स्तब्ध एव तथापि मम शिक्षादिकं पिष्टपेषणवद्वचर्थमित्यर्थः। निह जडस्वभावः शिक्षयापि पटूकर्तुं शक्यत इति ॥ १३ ॥ अनुवादहृषया परिभाषया भाषणेन तं प्रत्युत्तरं दस्वा उपरतमनाच्य्ये देहात्मत्वे निमित्तमविद्या यस्य । आरब्धफलं कर्म क्षपयन् ॥१४॥ हे पाण्डवेय ! सम्यग्या श्रद्धा तयैव तस्विज्ञासायां प्राप्तोऽधिकारो येन । यथा दर्शपूर्णमासा-घिकृतस्यैव गोदोहनेन पशुकामस्यापः प्रणवेदिति गुणफलसंबंघेऽप्यधिकारः एवं सान्तिकश्रद्धायाम्घिकृतस्यैवास्यामधिकार इत्यर्थः । बहुयोगग्रंथसंमतं द्विजस्य तद्वचः श्रुत्वा विगतो नृपदेवो-

गर्दा।

्धिराज इति गर्वो यस्य ॥ १५ ॥ द्विजानां मध्ये कतमः यतः स्त्रमुपवीतं विभिषं । यद्वा । दत्तात्रेयादीनां कतमोऽवधूतः । इहापि कस्माद्वेतोः प्राप्तः । नोऽस्माकं चेमाय चैत्प्राप्तस्ति हिं सुक्कः किपलो मुनि भविस किम् । उतेति वितर्के ॥ १६ ॥ किमनया चिंतया शिविकां तावद्वहामीति चेदत आह । नाहिमिति । वित्तपः कुवेरः ॥ १७ ॥ यस्माद्भुतं शंके तत्तस्मात्कस्त्व-मित्यादिप्रश्नानामुत्तरं ब्रूहि । निगूढं पिहितं विज्ञानरूपं वीय प्रभावो येन । अपारोऽनंतमहिमा । तत्र हेतः । नो मनसापि मेत्तुं न क्षमं न शक्यम् । कि मेत्तुमित्यपेश्वायामाह । ते वचांसीति । यद्वा मनसा मुक्ताः स्वस्मदृष्टयोऽपि मेत्तुं न शक्तुवंतीत्यर्थः ॥ १८ ॥ स्वस्य ज्ञानार्थितां दर्शयति । अहं चेति । इह संसारे यद्गणं शारणं तिकिमिति प्रष्टुं प्रवृत्तोऽस्मि । ज्ञानशक्त्याऽवतीर्णं किपिलम् ॥ १९ ॥ स एव भवान्किस्विदेवं विचरति । गृहाविष्टः कथं विचक्षीत परयेत् ॥ २० ॥ एवं तत्स्वरूपं प्रप्ता तदुक्तोत्तराण्याक्षिपति । तत्र यदुक्तं मम श्रमो नास्तीति तत्राह । दृष्ट इति । आत्मनो मे । अनुमन्ये अनुमिमे । अनुमानं चैवम् । भवान्भारवहनादिना श्रांतः कर्तृत्वात् । यः कर्ता स श्राम्यति । यथाऽहं युद्वादिकर्तित । नन्विदं व्यवहारमात्रं नतु सत्यम् । यदुक्तं व्यवहार-

॥ १५॥ कस्त्वं निगृहश्चरिस द्विजानां विभिष् सूत्रं कतमो अधूतः ॥ कस्यासि कुत्रत्य इद्दापि कस्मात्वेमाय नश्चोदिस नोत सुक्कः ॥१६॥ नाहं विशंके सुरराजवज्ञान त्र्यच्रस्त्रलान्न यमस्य दंडात् ॥ नाग्न्यर्कसोमानिलवित्तपाशाच्छंके भृशं ब्रह्मकुलवमानात् ॥ १७ ॥ तद्बृह्मस्गो जडविन्नगृहिवज्ञानवीर्यो विचरस्यपारः ॥ वचांसि योगश्चितानि साधो न नः क्षमंते मनसा अपि भेतुम् ॥ १८ ॥ अहं च योगेश्वरमात्मतत्त्वविदां मुनीनां परमं सुरुं वै ॥ प्रष्टुं प्रवृत्तः किमिहारणं तत्साक्षाद्धरिं ज्ञानकलावतीर्णम् ॥ १९ ॥ स वे भवाँक्षोकनिरीचणार्थमव्यक्तिंगो विचरत्यिप स्वित् ॥ योगश्वरणां गतिमंधबुद्धिः कथं विच्वत्ति गृहानुबंधः ॥२०॥ दृष्टः अमःकर्मत आत्मनो वे भर्तुर्गंतुर्भवतश्चानुमन्ये ॥ यथा असतोदानयनाद्य भावात्समूल इष्टो व्यवहारमार्गः ॥२१॥ स्थाल्यग्नितापात्पयसो अभितापस्तत्तापतस्तं छलगर्भरन्धिः ॥ देहेन्द्रियास्वाशयसिन्नकर्पात्तत्संसृतिः पुरुपस्यानुरोधात् ॥२२॥ शास्ता अभिगोष्ठा नृपतिः प्रजानां यः किंकरो वे न पिनष्टि पिष्टम् ॥ स्वधर्ममाराधनमच्युतस्य यदीहमानो विजहात्यघौष्ठम् ॥ २३ ॥ तन्मे भवान्त्रदेवाभिमानमदेन तुच्छीकृतसत्तमस्य ॥ कृषीष्ट मैत्रीदरामार्तवंधो यथा तरे सदवध्यानमंदः ॥ २४ ॥ न विक्रिया विश्वसुहत्सखस्य साम्येन

तोऽन्यन्न पश्यामीति तत्राह । यथेति । व्यवहारमार्गः प्रपंचः सम्लः सप्रमाणक एव इष्टः । यथा यथावत् । असता घटादिनोदकानयनादेरभावात् । एवं प्रयोगः प्रपंचः सत्यः अथेकियाकारित्वात् यः पुनरसत्यः नासावर्थिकियाकारी यथा मिथ्याघटादिरिति ॥ २१ ॥ यहुक्तसुपाधिधर्माः स्थोन्यादयो मे न वस्तुतः संतीति तत्रौपाधिकत्वेऽपि सत्यत्वं किं न स्यादित्याह । स्यान्या अग्निना तापाचन्मध्यवित्नः क्षीरस्य तापाचंडुलानां बहिर्भागस्य ततश्तद्गर्भस्य च रंधिः पाकः । न चात्र किंचिन्मिथ्या । एवं देहादिभिः सिन्नकपित्संवंधाचिन्निमित्ता संसृतिः पुरुपस्य भवति । असवः प्राणाः आशयो मनः अनुरोधादुपाधिधर्मानुवृत्तेः । तथाहि । निद्राधादिना देहे तमे इंद्रियाणां तापस्ततः प्राणस्य ततो मनस इत्येवं यथायथम् ह्यम् ॥ २२ ॥ यदुक्तं स्वस्वाम्यभावो श्रुव इति तत्राह । अध्रुवत्वेऽपि यदा यो नृपातः स प्रजानां शास्ता गोप्ता च । यचोक्तं स्तब्धादेः शिक्षा पिष्टपेप इति तत्राह । योऽच्युतस्य किंकरः स पिष्टं न पिनिष्ट निष्फलं न करोति । स्तब्धत्वाद्याचन्यममेऽपि शास्तुरीश्वराज्ञासंपादनेनैव सफलत्वाचदाह स्वधर्महृपमच्युतस्याराधनं कुर्वन्यस्माद्यौधं विज्ञहाति ॥ २३ ॥ यस्मादेवं मम त्वदुक्तं विपरीतं प्रतिभाति तत्तस्मान्नरदेवािममानमदेन

श्रीघरी

27 - 9 -

॥१५॥

तुन्छीकृतास्तिरस्कृताः सत्तमा भवादशा येन तस्य मे मैत्रीदशं स्नेहयुक्तां दृष्टिं कृषीष्ट करोतु । सतामवज्ञारूपं पापं यथा तिरुव्यामि ॥ २४ ॥ नतु ममावज्ञाकृतविकाराभावात्कृतः पापं तत्राह । नित । यद्यपि तव विक्रिया नास्ति । विश्वस्य सुहृचासौ सखा च तस्य । अतः सर्वत्र साम्येन स्वदेहे विगताभिमानस्य तथापि महतामवमानान्मादशो विनंच्यति । अद्र्रात्क्षप्रम् । शूलपाणि-रिवातिसमर्थोऽपीत्यर्थः ॥ २५ ॥ इति पंचमे टीकायां दशमोऽष्यायः ॥१०॥ एकादशे तु संपृष्टो रहूगणमहीभृता ॥ उपादिशत्परं ज्ञानं स योगीति निगद्यते ॥ १ ॥ अकोविदोऽविद्वानिप त्वं कोविदानां वादा उद्ग्रहणिकास्तत्तुन्यान्वादानेव वदसि । अथो अतः अत्यंतं विदुषां मध्ये श्रेष्ठो न भवसि । कृतः। हि यसमात् यं स्वामिभृत्यादिलौकिकव्यवहारं त्वं सत्यमात्य । एनं स्रयस्त-चिवचारेण सह न वदंति । कित्वविचारसुद्रं वदंति अतो न सत्यः ॥ १ ॥ वैदिकोऽपि कर्मव्यवहारो न सत्य इत्याह । तथैवेति । उरवो गार्हा गृहसंवंधिनो मेधा यज्ञास्तेषां वितानो विस्तारस्त-विद्यास विद्यास 
वीताभिमतेस्तवापि ॥ महद्धिमानात्स्वकृताद्धि माद्यङ् नंद्यत्यदूरादिप शूलपाणिः ॥ २५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कंधे जडभरतचिरते दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ अकोविदः कोविदवादवादान्वदस्यथो नातिविदां वरिष्ठः ॥ न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावम्श्रांन सहामनंति ॥ १ ॥ तथैव राजन्नुरुगार्हमेधवितानविद्योरुविजृम्भितेषु ॥ न वेदवादेषु हि तत्त्ववादः प्रायेण शुद्धो नु चकास्ति साधुः ॥ २ ॥ न तस्य तत्त्वग्रहणाय साचाद्वरीयसीरिष वाचः समासन् ॥ स्वप्ने निरुक्त्या गृहमेधि सौष्ट्यं न यस्य हेयानुमितं स्वयं स्यात् ॥ ३ ॥ यावन्मनो रजसा पूरुषस्य सत्त्वेन वा तमसा वाऽनुरुद्धम् ॥ चेतोभिराकृतिभिरातनोति निरंकुशं कुशलं चेतरं वा ॥ ४ ॥ स वासनात्मा विषयोपरक्तो गुण-प्रवाहो विकृतः षोडशात्मा ॥ विश्रतपृथङ्नामभि रूपभेदमंतर्विहृष्टुं च पुरैस्तनोति ॥ ५ ॥ दुःखं सुखं व्यतिरिक्तं च तीत्रं कालोपपन्नं फलमाव्यनकि ॥ आलिंग्य मायारचितांतरात्मा स्वदेहिनं संसृतिचकक्रूटः ॥ ६ ॥ तावानयं व्यवहारः सदाऽऽविः चेत्रज्ञसाद्यो भवति स्थूलसूद्दमः ॥ तस्मान्त

म्तस्य न सम्यगासन्त्रभृद्धः । स्वप्ने या निरुक्तिस्तया स्वप्नदृष्टांतेन दृश्यत्वादिहेतुना स्वयमेव हेयत्वेनानुमितं यस्य न स्यात् ॥ ३ ॥ एवं प्रपंचस्य सत्यत्वं तदुक्तं निराकृत्य संसारस्यापि तदुक्तां सत्यतां निराकृतं तस्य मनोनिमित्ततामाह । यावदित्यादिना यावत्समाप्ति । मनो यावद्रजआदिभिर्गुणैरनुरुद्धं वशीकृतं भवित तावत्तन्मनो निरंकृशं सत्पुरुषस्य कुशलं धर्ममितरमधर्मं वा आतन्त्रोति । कै । चेतोमिर्ज्ञानेद्विश्चः आकृतिभिः कर्मेन्द्रियेश्व ॥ ४ ॥ तत्रश्च धर्माधर्मवासनायुक्तं तदेवानेकदेहादिवैचित्र्यं करोतीत्याह । स इति । पुंस्त्वमात्मशृद्धविशेषणत्वेन तन्मन इत्यश्वः । वासनायुक्त आत्मोपाधित्वादातमा । अतो विषयेरुपरक्तोऽनुविद्धः । अतो गुणप्रवाहो गुणैरितस्ततश्चान्यमानः । अतएव विकृतः कामादिपरिणामवान । षोडश आत्मा पोडशकलासु भूतेन्द्रियस्त्रपासु मुख्यः । पृथङ्नामिषः सह पृथग्रूपमेदं देवतिर्यगादिरूपं विश्रत् । अतर्विद्वप्रकृष्टत्वं निकृष्टत्वं च पुरैस्तैरेव देहैर्हेतुभृतैस्तनोति । नामभिरित्यत्र रेफलोपे दीर्घामाव आर्षः ॥ ५ ॥ फलं च तदनु-स्वं करोतीत्याह । दुःखं सुखं व्यतिरिक्तं च मोहं तीवं दुनिवारं कालप्राप्तं सर्वतोऽभिव्यनिक्त स्वति । ननु जङः कथं सुजति तत्राह । स्वदेहिनमालिंग्य । आलिंगने कारणमाह । मायारचितो-

112411

ऽन्तरात्मा जीवोपाधिः । उपाधितामाह । संस्रृतिचके कूटयित छलयतीति तथा। यथा ग्रामकूटकहति ॥ ६ ॥ एवमयं मनोनिवंधनः संसारो जीवे फलतीत्याह । तावानिति । आविः प्रकाशमानः सदा चेत्रज्ञस्य साच्यो दृश्यो भवति । स्थूलसूचमो जाग्रत्स्वमस्वरूपः। मनसः संसारहेतु स्वप्रुपसंहर्रन्मोक्षस्यापि तदेव कारणमित्याह । तस्मादिति । अदो मनः । लिंगं कारणम् । गुणत्वं गुणाभिमानित्वमगुणस्वं तद्राहित्यं तदेव परमवरं च तस्य ॥ ७ ॥ कथमेकमेव विलक्षणयोः कारणमवस्यामेदादित्याह । गुणेति । नैगुण्यं निर्गुणम् । अथो इति कात्स्त्यंन दृशतेन स्फुटयित । यथेति । अन्यदा तु घृतक्षये । स्वं पदं शुक्लभास्वररूपं महाभूतात्मत्वं वा । अन्यत्रान्यदा ॥ ८ ॥ वृत्तीर्दर्शयति । एकादश् वृत्तय आसन् । आकृतयः क्रियाकाराः पंच धियश्च ज्ञानाकाराः पंच अभिमानश्चेति । हे वीर ! भूभीविषयान् ॥ ९ ॥ विषयानेवाह । गंधादयः पंचज्ञानेद्रियद्वारा घोवृत्तीनां विषयाः । अकृतिः रूपम् । अतिर्गतिः । पुरस्याभिमानविषयत्वप्रकारमाह एकादशं पुरम् । स्वीकियत इति स्वीकरणम् । अयमर्थः । शरीरमभिमानस्य न ज्ञेयतया गंधादिवद्विषयः नापि कार्यतया विसर्गादिवत् कितु ममेति भोगायतनत्वेन स्वीकार्यतया विषय इति । एके तु विवेकिनामेव पुरं ममत्वाभिमानविषयो नतु मुद्दानामतो मूद्ददृथ्या अहमहंकारं द्वादशं वृत्त्यंतरमाहः । तस्य च पुरमेव शृष्यासंज्ञं

न्मनो लिंगमदो वदंति गुणागुणत्वस्य परावरस्य ॥ ७ ॥ गुणानुरक्तं व्यसनाय जंतोः चेमाय नैर्गुण्यमथो मनः स्यात्॥ यथा प्रदीपो घृतवर्तिमश्रन् शिखाः सधूमा भजित ह्यन्यदा स्वम ॥ पदं तथा गुणकर्मानुबद्धं वृत्तीर्भनः श्रयतेऽन्यत्र तत्त्वम् ॥ ८ ॥ एकादशासन्मनसो हि वृत्तय आकृतयः पंच धियोऽभिमानः ॥ मात्राणि कर्माणि पुरं च तासां वदंति हैकादश वीर भूमीः ॥ ९ ॥ गंधाकृतिः स्पर्शरसश्रवांसि विसर्गरत्यर्त्यभिजल्पशिल्पाः ॥ एकादशं स्वीकरणं ममेति शय्यामहं द्वादशमेक आहुः ॥ १०॥ द्रव्यस्वभावाशयकर्मकालैरेकादशामी मनसो विकाराः ॥ सहस्रशः शतशः कोटिशश्रव्यत्तेत्रज्ञतो न मिथो न स्वतः स्युः ॥ ११ ॥ चेत्रज्ञ एता मनसो विभूतीर्जीवस्य मायारचितस्य नित्याः ॥ आविर्हिताः कापि तिरोहिताश्र्य गुद्धो विचष्टे ह्यविश्रद्धकर्तुः ॥ १२ ॥ चेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः पुराणः साक्षातस्वयंज्योतिरजः परेशः ॥ नारायणो भगवान्वासुदेवः स्वमाययाऽऽत्मन्यवधीय-

द्वादशं विषयमाहुः। तत्र हि जीबोऽहंकारेण सह शेते । यतः पुरि शयनात्पुरुष इत्युच्यते ॥१०॥ तासां वृत्तीनामवांतरभेदैरानंत्यमाह । द्रव्याणि विषयाः स्वभावः परिणामहेतुः आशयः संस्कारः कर्म अद्दर्ध कालः क्षोभकः तैनिमत्तम्तैः प्रथमं शतशस्ततः सहस्रशस्ततः कोटिशः स्युन्ति मिथः स्युन्ति स्वतः किंतु चेत्रज्ञतः परमेश्वरात् । तस्य चानंतशक्तित्वाद्नंताः स्युरित्यर्थः । यद्वा । तासां मिथ्यात्वमनेनोच्यते । कोटिशो भवंत्यतस्ताः चेत्रज्ञत एव स्युस्तत्सत्तयेव सत्तां लभरेत्रतु मिथो नच स्वत इति । यद्वा । चेत्रज्ञो जीवस्तस्मान्न स्युः । तस्याविकारित्वात् । न मिथः इतरेतरा- श्रयत्वापत्तेः । न स्वतः आत्माश्रयत्वापत्तेः । अतो मिथ्याभृता एव ॥११॥ तदेवं श्लोकत्रयेण गुणकर्मानुवद्धं मनो वृत्तीः श्रयत इति यदुक्तं तत्प्रपंचितम् । अन्यदा तत्त्वं श्रयत इति यदुक्तं तदेव तत्त्वमाह । चेत्रज्ञ इति । जीवस्य जीवोपाधेः अविशुद्धकर्तुर्मनसः नित्याः प्रवाहरूपेणाविच्छिन्ना जाग्रत्स्वप्नयोराविर्भृताः पञ्यति क्वापि सुपुप्तौ तिरोभूताः पञ्यति । अवस्थात्रयसाक्षी श्लेत्रज्ञ आत्मा तत्त्वमित्यर्थः ॥१२॥ चेत्रज्ञौ द्विवधः । त्वंपदार्थो जीवः तत्पदार्थ ईश्वरश्च । तत्राचो निरूपितः । इदानीं तत्पाप्यमीश्चरं निरूपयति । श्लेत्रज्ञ आत्मा व्यापी । पुराणो जगत्कारणभूतः । पुरुपः पूर्णः । साक्षाद्वपति। स्व स्वयंज्योतिः नतु ज्ञानस्य विषयत्वेनाश्रयत्वेन वापरोज्ञः । अजो जन्मादिश्चर्य परेषां त्रह्वादीनामपि ईशः। नारं जीवसमृहः सोऽयनं यस्य नियंतुः । भगवानैश्वर्यान्पूर्णः । स्वावति । स्वावते यस्य नियंतुः । भगवानैश्वर्यान्पूर्णः । साक्षाद्वपति । स्व स्वयंज्योतिः नतु ज्ञानस्य विषयत्वेनाश्रयत्वेन वापरोज्ञः । अजो जनमादिश्वर्य परेषां त्रह्वादिः । नारं जीवसमृहः सोऽयनं यस्य नियंतुः । भगवानैश्वर्यां ।

श्रीधरी

अ०११

दिषङ्गुणवान् । वासुदेवः सर्वभृतानामाश्रयः । स्वाधीनया माध्याऽऽत्मिन जीवेऽवधीयमानोऽवस्थाष्यमानः । कर्मकर्तरि प्रयोगः । तित्रयंतृत्वेन वर्तमान इत्यर्थः ॥१३॥ एतत्सदृष्टांतमाह । यथेति । आत्मस्वरूपेण प्राणरूपेण ईशेन्त्रियमयित । इदं विश्वम् ॥१४॥ तदेवमात्मनः शुद्धत्वं संसारस्य च मिथ्यात्वं प्रदृश्येदानीं तिन्नवृत्तिमाह । तनुभृदेही वयुनोदयेन ज्ञानोत्पत्त्या यावन्मायां विध्यात्मत्तवं न वेद तावदिह भूमति ॥१५॥ यावच विषयानुरक्तं मन एवानथेहेतुरिति न वेद ताविन्वर्वेदाभावात्परिभूमत्येवेत्याह । नेति आत्मनो लिंगमुपाधिभूतं मनः संसारतापानामावपनं चेत्रं यावन्न वेद तावद्भमतीत्यनुपंगः । तापावपनत्वे हेतुः । यन्मनः शोकाद्यनुवंधं ममतां च विधत्ते ॥१६॥ तत्तसमात् । भातृच्यं शत्रुम् । अध्येधितं संप्रवृद्धं स्वयं व्यलीकं मिथ्याभृतं तथाप्यान्मानं मुख्णातीति तथा तं गुरुरेव हरिस्तस्य चरणोपासनमेवास्त्रं यस्य तथाभृतः सन् जिह घातय ॥ १७ ॥ इति पंचमस्कंघे टीकायामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ ॥ द्वादशे पुनरापृष्टः संदेहेन महीभृता ॥ स योगी सर्वसंदेहःनपानुद्दितीर्यते ॥ १ ॥ कारणभीश्वरस्तस्येव लोकसंरक्षणार्थो विग्रहो देहो यस्य । स्वरूपेण परमानंदप्रकाशेन तुच्छीकृतो विग्रहो येन । हे अवधृत योगेश्वर !

मानः ॥ १३ ॥ यथाऽनिलः स्थावरजंगमानामात्मस्वरूपेण निविष्ट ईशेत् ॥ एवं परो भगवान्वासुदेवः चेत्रज्ञ आत्मेदमनुप्रविष्टः ॥ १४ ॥ न यावदेतां तनुभृन्नरेन्द्र विध्य मायां वयुनोदयेन ॥ विस्कसंगो जितषर्मपत्नो वेदात्मतत्त्वं अमतीह तावत् ॥ १५ ॥ न यावदेतन्मन आत्मिलिंगं संसारतापावपनं जनस्य ॥ यन्छोकमोहामयरागलोभवैरानुबंधं ममतां विधत्ते ॥१६॥ आतृन्यमेनं तददअवीर्यमुपेक्षयाऽध्येधितमप्रमत्तः ॥ गुरोईरेश्व-रणोपासनास्त्रो जिह न्यलीकं स्वयमात्ममोषम् ॥ १७ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कंधे रहूगणसंवादे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ रहूगण उवाच ॥ नमो नमः कारणविग्रहाय स्वरूपतुन्छोकृतविग्रहाय ॥ नमोऽवधूत द्विजवंधुलिंगिनगृहनित्यानुभवाय तुभ्यम् ॥ १ ॥ ज्वरामयार्तस्य यथा-रगदं सिन्नदाघदम्धस्य यथा हिमांभः ॥ कुदेहमानाहिविद्षष्ट्रष्टेर्वह्मन्वचस्तेऽमृतमौषधं मे ॥ २ ॥ तस्माद्भवंतं मम संशयार्थं प्रच्यामि पश्चादधुना सुबोधम् ॥ अध्यात्मयोगग्रथितं तवोक्तमाख्याहि कौत्हलचेतसो मे ॥ ३ ॥ यदाह योगेश्वर दृश्यमानं क्रियाफलं सद्व्यवहारमूलम् ॥ न ह्यंजसा तत्त्वविमर्शनाय भवानमुष्टिमन्अमते मनो मे ॥ ४ ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ अयं जनो नाम चलन्यथिन्यां यः पार्थिवः पाथिव कस्य हेतोः ॥ तस्यापि

द्विजवंधीलिङ्गेन वेषेण निग्ढो नित्यानुभवो येन तस्मै नमः ॥१॥ विशेषतः प्रष्टुं तद्वाक्यमभिनंदित । ज्वर एवामयो रोगस्तेनार्तस्य यथा सत्स्वाद्वगदमौषधम् । यथा च निद्वाधेन दम्धस्य संतप्तस्य हिमांभः शीतलप्रदक्षं गंगोदकं वा । तथा हे ब्रह्मन् ! कुत्सिते देहे यो मानोऽहंकारः स एवाहिस्तेन विशेषेण दृष्टा दृष्टिविवेकलक्षणा यस्य तस्य मे तवेदं वचोऽमृततुल्यमौषधम् ॥२॥ मम संशयविष्यम्थं पश्चात्प्रच्यामि अधुना तावन्वदुक्तं वचोऽध्यात्मयोगेन प्रथितं दुर्वोधं सुवोधं यथा भवत्येवं व्याख्यादि । कौतूहलयुक्तं चेतो यस्य तस्य मम ॥३॥ त्वयोदितं व्यक्तमविष्ठल्यधित्यादिना मारवहनादिकिया च तत्पलं श्रमादिप्रत्यक्षादिभिर्दश्यमानं सद्वाधितमपि व्यवहारमात्रमूलम् । यद्वा । सतोऽवाधितव्यवहारस्य मूलं कारणमपि न द्वांजसा तन्त्वविमर्शनाय क्षममिति भवान्य-मारवहनादिकिया च तत्पलं श्रमादिप्रत्यक्षादिभिर्दश्यमानं सद्वाधितमपि व यवहारमात्रमूलम् । यद्वा । सतोऽवाधितव्यवहारस्य मूलं कारणमपि न द्वांजसा तन्त्वविमर्शनाय क्षममिति भवान्य-मारवहनादिकिया च तत्पलं श्रमादिप्रत्यक्षादिभिर्दश्यमानं सद्वाधितन्याह । हे पार्थिव ! यः पार्थिवो विकारः स एव कस्य हेतोः कस्माचित्कारणात्पृथिव्यां चलत्रयं भारवाहकादिर्जनो नाम दाह । अमुष्मिनश्चर्थे मम मनो मूमित ॥ ४ ॥ अवाधितत्वमसिद्धमित्याह । हे पार्थिव ! यः पार्थिवो विकारः स एव कस्य हेतोः कस्माचित्कारणात्पृथिव्यां चलत्रयं भारवाहकादिर्जनो नाम प्रसिद्धः । यस्तु न चलति स पाषाणादिरित्येतावानेव मेदः । तस्य च जलत्वान्य भारः श्रमश्च । किच । भवेदंवं यदि श्रमस्याश्रयो निरूप्येत नत्वेतदस्ति । अवयवव्यतिरेकेण श्रमास्यदस्याव-

गर्जा

यविनोऽनिरूपणादित्याशयेनाह । तस्यापि पृथ्वीविकारस्यापि । अंध्योरध्यपर्युपरि गुल्फादयः । उरसः सलोप आर्षः ॥५॥ शिविकायामप्यवयवी नास्ति त्वय्यपि नास्ति तदाह । सौवीरराजे-त्यपदेशो नाममात्रं यस्य स पार्थिवो विकार आस्ते । राजेति संधिरार्पः । यस्मिन्भवात्रिरुद्धातमाभिमानः सिंधुपु राजाऽस्मीति दुर्मदेनांधः सन् ॥ ६ ॥ शोच्यानिमान्विष्टचा निगृह्धन्निष्क्रपो वर्तसेऽतो मिथ्यैव गोप्ताऽस्मीति इलाघमानो महतां सभासु न शोभसे । यतो धृष्टः ॥७॥ न चोत्तरोत्तरावयवभारः पूर्वपूर्वावयवानां भवेदितिवाच्यम्। तेपामप्यनिहृपणादित्याशयेनाह । यदेति । निष्ठां नाशं प्रभवमुत्पत्तिं विदाम विवस्तत्तदा क्षितेरन्यस्य विकारस्याभावान्नाममात्रादन्यद्व चवहारस्य मृतं कारणमर्थिक्रियया सदित्यनुमेयं निरूप्यताम् । तथा च श्रतिः । वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यिमिति ॥ ८ ॥ तहि क्षितेः सत्यता स्यात्तत्राह । एवं क्षितिशब्दस्यापि वृत्तं वर्तनमर्थं विनैव निरुक्तम् । यद्वा । क्षितिशब्दस्य वृत्तं यस्मिस्तद्पि मिथ्यात्वेन निरुक्त-मित्यर्थः । कुतः । असत्सु स्चमेषु परमाणुषु स्वकारणभृतेषु निधानाल्लयात्। अतः परमाणुव्यतिरेकेण चितिर्नास्तीत्यर्थः । परमाणवस्तिहं सत्याः स्युस्तत्राह । ते मनसा कार्यानुपपत्या वादिभिः चांघ्योरिधगुल्फजंघाजानूरुमध्योरिशरोधरांसाः ॥५॥ अंसेऽधिदावीं शिविका च यस्यां सौवीरराजेत्यपदेश आस्ते ॥ यस्मिन्भवान् रूढिनिजाभिमानो राजाऽस्मि सिंधुष्विति दुर्मदांधः ॥ ६॥ शोच्यानिमांस्त्वमधिकष्टदीनान्विष्टचा निगृह्णन्निरनुत्रहोऽसि ॥ जनस्य गोधाऽस्मि विकत्थमानो न शोभसे वृद्धसभासु धृष्टः ॥ ७ ॥ यदा क्षितावेव चराचरस्य विदाम निष्ठां प्रभवं च नित्यम् ॥ तन्नामतो अन्यद्वयवहारमुळं निरूप्यतां सित्कयया अनुमेयम ॥ ८ ॥ एवं निरुक्तं क्षितिशब्दवृत्तमसन्निधानात्परमाणवो ये ॥ अविद्यया मनसा कल्पितास्ते येषां समूहेन कृतो विशेषः ॥ ९ ॥ एवं कृशं स्थूल-मणुर्बृहद्यदस्च सज्जीवमजीवमन्यत् ॥ द्रव्यस्वभावाशयकालकर्मनाम्ना ऽजया ऽवेहि कृतं द्वितीयम् ॥१०॥ ज्ञानं विशुद्धं परमार्थमेकमनंतरं त्वयहि-र्बह्म सत्यम् ॥ प्रत्यक्प्रशांतं भगवच्छब्दसंज्ञं यद्वासुदेवं कवयो वदंति ॥ ११ ॥ रहूगणैतत्तपसा न याति न चेज्यया निर्वपणादुगृहाद्वा ॥ न छंद-सा नैव जलाग्निसूर्येविना महत्पादरजोऽभिषेकम् ॥१२॥ यत्रोत्तमश्लोकगुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्यकथाविघातः ॥ निषेव्यमाणोऽनुदिनं मुमुक्षो-र्मतिं सतीं यन्छति वासुदेवे ॥ १३ ॥ अहं पुरा भरतो नाम राजा विमुक्तदृष्टश्रुतसंगवंधः ॥ आराधनं भगवत ईहमानो मृगोऽभवं मृगसंगाद्धतार्थः किन्ताः । कन्पनावीजमाह । येपां समृहेन विशेषः कृतस्तेषां समूहः पृथ्वीबुद्धचालंबनिमत्यर्थः । अवयविनो निरस्तत्वात्समृहग्रहणम् । तथापि सत्याः स्युः । न अविद्यया प्रपंचस्य भगवनमाया-विलसितत्वादज्ञानेन कल्पिताः ॥ ९ ॥ एवमन्यद्पि कुशत्वादिधमकं बुद्ध्या प्रतीतं द्वितीयं द्वैतं द्रव्यादिनाम्नोपलक्षितयाऽजया मायया कृतमवेहि । तत्र कुशंहस्त्रम्।स्थृलं तत्प्रतियोगि । अणु-वृहतोः पृथगुपादानात् । असत्कारणम् । सत्कार्यम् । जीवं चेतनम् । अजीवं जडम् ॥ १० ॥ तर्हि किं सत्यं तदाह । ज्ञानं सत्यम् । व्यावहारिकसत्यत्वं व्यावर्तयति । परमार्थम् । वृत्तिज्ञानव्य-वच्छेदार्थानि पड्विशेपणानि । विशुद्धं तन्त्राविद्यकम् । एकं तत्तु नानारूपम् । अनंतरं त्ववहिर्वाद्याभ्यंतरशून्यं तत्तु विपरीतम् । त्रह्म परिपूर्णं तत्तु परिच्छिन्नम् । प्रत्यक् तत्तु विपयाकारम् । प्रशांतं निर्विकारम् । तदेवं स्वरूपज्ञानं सत्यमित्युक्तम् । कीदशं तत् । ऐश्वर्यादिपङ्गुणत्वेन भगवच्छब्दः संज्ञा यस्य यच्च ज्ञानं वासुदेवं वदंति ॥ ११ ॥ एतत्प्राप्तिस्तु महत्सेवां विना न भव-तीत्याह । हे रहूगण ! एतज्ज्ञानं तपसा पुरुपो न याति । इज्यया वैदिककर्मणा । निर्वपणादन्नादिसंविभागेन । गृहाद्वा तन्निमित्तपरोपकारेण । छंदसा वेदाभ्यासेन । जलाग्न्यादिभिरुपासितैः

श्रीघरी

अ०१२

॥ १२ ॥ महत्सेवायास्तत्प्राप्त्युपायतामाह । यत्र येषु महत्सु । ग्राम्यकथानां विघातो यस्मात् ॥ १३ ॥ विषयसंगस्तु योगअंशक इति वदन्कस्त्वं निगृद्ध्यस्मीति प्रक्तस्योत्तरमाह । अहमिति द्वाम्याम् । विष्ठको दृष्टश्रुताम्यां संगिनिमित्तो वंधो येन । हतोऽर्थः प्रयोजनं यस्य ॥ १४ ॥ श्रीकृष्णार्चनं अष्टमप्युद्धरतीत्याह । सेति । जनसंगाद्विशंकमानः । अविवृत्तोऽप्रकटः ॥१५॥ असंगै-महद्भियः सुसंगस्तेन जातं ज्ञानमेवासिः खड्गस्तेन छिन्नमोहः सन् अध्वनः संसारमार्गस्यातिश्चितं श्रेष्ठं पारं हिरं याति । यदा । परमति अतिक्रम्य हिरं याति । अतिरिक्तमणे चेति कर्मप्रवच्चनीयन्वाद्द्वितीया । तस्य हरेरीहानां कथनस्यतिभ्यां छन्धा स्मृतिर्येन सः ॥ १६ ॥ इति पंचमस्कंधे टीकायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ त्रयोदशेऽविरक्ताय वृथा तन्त्वनिह्मपणम् ॥ इति वैराग्यदाद्ध्याय मवाटन्युपवण्यते ॥ १ ॥ अध्वनः पारमित्युक्तं तमेवाध्वानं प्रसिद्धमार्गस्थकेण वैराग्याय प्रपंचयति । दुरत्यये दुस्तरेऽध्विन प्रवृत्तिमार्गे रजस्तमःसन्वैविभक्तानि कर्माणि कार्यन्तया पश्यतीति तथा स एष प्रसिद्धः । साथों जीवसमूहोऽर्थः परः सुखार्थः सन्। यथा विणक्तार्थोऽर्थार्जनाय गच्छन्नटवीं याति तद्वत् ॥ १ ॥ अस्याध्यायस्य न्याख्वानह्य उत्तराध्यायोऽस्ति तथापि सुखप्रतिपत्तये किचित्किचिद्वधाख्यायते । यस्यां भवाटन्यामिमे इंद्रियनामानः पड्दस्यत्रश्चाराः । कृत्सितो नायकः सराधिर्बुद्धिर्यस्य तं सार्थं विछम्पति । तस्य धम्यं धनस्यमोगेन

॥१४॥ सा मां स्मृतिर्मृगदेहे अपि वीर कृष्णार्चनप्रभवा नो जहाति ॥ अथो अहं जनसंगादसंगो विशंकमानो अविवृत्तश्चरामि ॥१५॥ तस्मान्नरो असंगस्प्तसंगजातज्ञानासिनेहैव विवृत्तणमोहः ॥ हिरं तदीहाकथनस्मृतिभ्यां लब्धस्मृतिर्यात्यितपारमध्वनः ॥ १६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे ब्राह्मणरहूगणसंवादे द्वादशो अध्यायः ॥ १२ ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ दुरत्यये अध्वन्यज्ञया निवेशितो रजस्तमः सत्त्वविभक्तकर्मदृक् ॥ स एष सार्थो अर्थपरः परिभ्रमन्भवादवीं याति न शर्म विंदित ॥ १ ॥ यस्यामिमे पण्नरदेव दस्यवः सार्थं विलुपंति कुनायकं बलात ॥ गोमायवो यत्र हरंति सार्थिकं प्रमत्तमाविश्य यथोरणं वृकाः ॥ २ ॥ प्रभूतवीरुतृणगुल्मगह्नरे कठोरदंशौर्मशकैरुपद्रुतः ॥ किचतु गंधर्वपुरं प्रपश्यित किचत्किचित्राग्र रयोल्मुक्तप्रहम् ॥ ३ ॥ निवासतोयद्रविणात्मबुद्धिस्ततस्ततो धावति भो अटन्याम् ॥ किचव वात्योत्थितपांसुधूम्रा दिशो न जानाति रजस्वलाक्षः ॥ ४ ॥ अदृश्यक्षित्तीस्वनकर्णशूल उलूकवाग्भिर्व्यथितांतरात्मा ॥ अपुण्यवृत्तान् श्रयते ज्ञुधादितो मरीचितोयान्यभिधावति किचत् ॥ ५ ॥

मुष्णंतीत्यर्थः । गोमायवः शृगालतुल्या दारापत्यादयस्त्वं मे भर्ता पितेत्येवं प्रविष्य प्रमत्तं सार्थिकं सार्थे हरंति इतस्तत आकर्षति । उरणं मेपम् ॥ २ ॥ वीरुघो लतास्तृणानि च गुल्माश्र लतादिजालानि प्रभूतैरेतैर्गह्वरे दुष्प्रवेशे चेत्रे कठोरैस्तीविद्शैर्मिक्षकाविशेषेभ्शकैश्र यथा कश्चिदुपद्धतो भवत्येवं कामकर्मादिभिर्गह्वरे गृहाश्रमे वर्तमानो दुर्जनैरुपद्धतो भवतीत्यर्थः । गंधर्वपुरवदघट-मानमेव देहादिकं प्रकर्षण सत्यमेवेदिमिति पश्यित। ववचिक्वचित्कवापि क्वाप्याशुरयोऽतिवेगो य उल्मुकाकारो ग्रहः पिशाचस्त्तचुल्यं सुवर्णमुपादेयत्वेन प्रपश्यतीत्यर्थः ॥३॥ निवासादिष्वात्मा स्वभावो यस्याः सा बुद्धिर्यस्य स ततस्ततो धावतीत्युभयत्र तावानेवार्थः। वात्या चक्रवातस्तस्यामुत्थितः पांसुस्तेन धूमा दिशो रजस्वले रजोव्याप्ते आक्षणी यस्य स यथा न जानाति तथा वात्येव भूम्मयंती या स्त्री तस्यामुद्दगतै रागादिभिरप्रकाशमाना दिग्देवताः कर्मसाक्षिभूता न जानातीत्यर्थः ॥४॥ अदृद्यानां झिल्लीनां भृंगारिकासंज्ञानां कीटविशेषाणां स्वनैः कर्णयोः शूलो व्यथा यस्य । उल्का चूकास्तेषां वाग्मिन्यंथितोऽन्तरात्मा मनो यस्य । अत्र च परोत्तमप्रियवकारो झिल्लीतुल्याः प्रत्यक्षमप्रियवकारो चूकतुल्याः येषां छायाऽपि पापहेतुस्ते अपुण्यवृक्षास्त्तुल्यानधामिकान्सेवते।

मरीचितोयानिति निष्फलत्वेन विज्ञातानपि विषयान् ॥ ५ ॥ वितोयासु सरित्सु पतितस्य गात्रभंगात्सद्यो दुःखं भवति । न चोदकलाभस्तद्वदिह च परत्र चदुःखदान्याखंडानभियाति । आलपते दायादादिभ्योऽन्नादि वांछति । उभयत्रापि स एव।र्थः । दावं दावाग्नितुल्यं दुःखदं गृहं प्राप्य शोकाग्निना तप्तो निर्विद्यते विपीदति । तत्र च यक्षराक्षमतुल्ये राजभिर्हतमसुवन्प्रेष्ठं धनं यस्य स निर्विद्यते ॥ ६ ॥ अन्यैश्व शुरैहृतं स्वं वित्तं यस्य । निर्विण्णं विषण्णं चेतो यस्य । कश्मलं मूर्ञाम् । गंधर्वपुरिमव मनोरथोषगतिष्ठपुत्रादिसमाजं प्रविष्टः सन् ॥ ७ ॥ कंटकादिविद्धां विस्वि विष्नैरभिभृतः सन्नगतुल्यं महस्कर्मारोद्धं कर्तुमिच्छ्विंमना इव आस्ते । पदे पदे क्षणे चणे । अभ्यंतरेण विह्नना जाठरेण ॥ ८ ॥ अजगराहिना निद्रारूपेण गिलितो न वेत्ति । विषिने त्यक्तः शव इव दंदशूकैहिंसैर्दुर्जनैर्दृः पीडितोऽन्धो छप्तविवेकोऽन्धकूपे मोहे पतितस्तमिस्रे दुःखे शेते लीयते ॥९॥ चुद्रम्मान्परयोपादीन्विचन्वन्मवेपयंस्तन्मक्षिकाभियोपादिस्वामिभिविमानाऽवज्ञातस्ताडितः सन्व्यथितो भवति । यदि कथंचित्तत्रातिक्लेशेन प्रतिलब्धमानः प्राप्तयोपादिभर्वति तदा बलादन्येऽपहरंति तान्यदाऽभियुंक्ते तदा ततोऽप्यन्ये हरंति ॥१०॥ यन्किचिद्रस्यल्पमपि विश्वो व्यवहरन् कचिद्रितोयाः सरितो अभियाति परस्परं चालपते निरंधः ॥ आसाद्य दावं कचिदिशतिष्ठो निर्विद्यते क च यज्ञैर्हतासुः ॥ ६ ॥ शूरैर्हतस्वः कच निर्विण्णचेताः शोचन्विमुह्मन्पयाति कश्मलम् ॥ कचिच गंधर्वपुरं प्रविष्टः प्रमोदते निर्वृतवन्मुहूर्तम् ॥ ७ ॥ चलन्कचित्कंटकशर्करांविनगारुरुच्चिन मना इवास्ते ॥ पदेपदेऽभ्यंतरविद्वनाऽर्दितः कौटुंबिकः क्रद्धचित वै जनाय ॥ ८ ॥ किचिन्निगीर्णोऽजगराहिना जनो नावैति किंचिद्विपिनेऽपविद्धः॥ दष्टः स्म शेते क च दंदशूकैरंधो अन्धकृषे पतितस्तिमस्रे ॥ ९ ॥ कर्हिस्मचित्सुद्ररसान्विचन्वंस्तन्मिक्षकाभिव्यथितो विमानः ॥ तत्रातिकृच्छात्प्रतिछ-ब्धमानो बलाद्विलंपत्यथ तं ततो उन्ये ॥ १० ॥ किचिच शीतातपवातवर्षप्रतिक्रियां कर्तुमनीश आस्ते ॥ किचिन्मिथो विपणन्यच किंचिद्विद्वेषमुच्छ-त्यत वित्तशाट्यात् ॥ ११ ॥ कचित्कचित्क्षीणधनस्तु तस्मिन् शय्यासनस्थानविहारहीनः ॥ याचन्परादप्रतिलब्धकामः पारक्यदृष्टिर्लभते अमानम् ॥ १२ ॥ अन्योन्यवित्तव्यतिषंगवृद्धवैरानुबंधो विवहन्मिथश्च ॥ अध्वन्यमुष्मिन्नरुकुच्छवित्तबाधोपसर्गैर्विहरन्विपन्नः ॥ १३ ॥ तांस्तान्विपन्नान्स हि तत्र तत्र विहाय जातं परिगृह्य सार्थः ॥ आवर्तते उद्यापि न कश्चिदत्र वीराध्वनः पारमुपैति योगम् ॥ १४ ॥ मनस्विनो निर्जितदिग्गजेन्द्रा ममेति सर्वे भवि बद्धवैराः ॥ मधे शयीरत्र तु तदुवजंति यन्न्यस्तदंडो गतवैरोऽभियाति ॥ १५ ॥ प्रसञ्जति कापि लताभुजाश्रयस्तदाश्रयाव्यक्त-क्रयादिना गृह्णन् । वित्तशाख्याद्धनवंचनात् ॥ ११ ॥ शय्यादिहीनः । आस्यतेऽस्मिन्नित्यासनं कंबलादि । स्थीयतेऽत्रेति स्थानं गृहम् । विहरंत्यनेनेति विहारो यानादि । याचमानोऽपि यदा परस्मादप्राप्तकामस्तदा परकीये वस्तुनि दृष्टिरभिलापो यस्य सोऽवमानं प्रभोति ॥ १२ ॥ एवमन्योन्यं वित्तव्यतिपंगेण धनविनिमयेन विवृद्धो वैरानुवंधो यस्य तथाविधोऽपि परस्परं विवृद्धन विवाहादिसंबंधं कुर्वन्नरुभिः कुच्छैः अमैविंचवाधैरुपसर्गेश्च द्वेपादिभिविंपन्नो मृतप्रायो भवति ॥ १३ ॥ दुरत्ययत्वमध्वनो दर्शयति । तांस्तान्विपन्नानमृतान्विहाय जातं जातं परिगृद्ध विहरन्यतः प्रस्थितस्तं प्रति नावर्तते । हे वीर ! अध्वनः पारं यो योगस्तं च नोपैति । अत्र सार्थे कश्चिद्तिसमर्थोऽपि ॥१४॥ तदेवाह । मनस्विनः शूराः निर्जिता दिग्गजेन्द्र। यैः । ममेयं भूर्ममेयमिति भुवि निमित्तभतायां बद्धं वैरं यैः। व्यस्तदंडः संन्यासी । यद्धिणोः पदमभियाति तत्तु न व्रजंति ॥ १५ ॥ सिंहावलोकनेन पुनर्भवाटवीमेवानुवर्णयति । प्रसन्जत्यासिक्तं करोति । कीद्दशः । लतानां

श्रीधरी

भुजाः शाखास्तद्वत्सुकुमारा ये स्त्रीणां भुजास्तदाश्रयः सन्। तदाश्रया अन्यक्तपदा स्फुटाक्षराः कलभाषिणो ये द्विजाः पक्षिणस्तत्त्वन्येषु स्त्रीसंगप्रसक्तेष्वपत्येषु स्पृहा यस्य तादृशो भूत्वा हरिचक्रं सिंहसमृहस्तत्तुन्यात्कालचक्रनिमित्तान्जन्ममरणादेख्यसंस्तत्परिहाराय कैश्चित्प्रलोभितो बकादिवद्वंचकैः ज्ञुद्रैः क्रैश्च पाखंडैः सह सख्यं करोति तेषु प्रविशति ॥१६॥ तैर्वेचितस्तत्र फलाभावं ज्ञात्वा हंसानां ब्राह्मणानां कुलं पुनः प्रविशंस्तेषां शीलं प्रायश्चित्तपूर्वकं पुनरुपनयनाद्याचारमरोचयन्नप्रियं पश्यन्वानरतुल्यान् भृष्टाचारान् शुद्रप्रायानुपैति । तज्जातिरासेन वानरजातिकीडया स्त्रिया मिथुनीभ्रय परस्परमुखोद्रीक्षणेन विस्मृतो जीवितावधिर्मरणकालो येन ॥१७॥ द्वमवत्केवलदृष्टार्थेषु गृहेषु व्यवायदीनः सुरतेच्छया कृपणः एवं स्वस्य यद्वंधनं प्राप्तं तस्मिन्विवशः परिहर्तुमशक्तः। पाठांतरे तु वने संसारे चरित्रत्यर्थः । गिरिकंदरवदतिभयानके रोगादिदुःखे पतन्कंदरस्थगजतुल्यानमृत्योभीतः सन् वल्लीतुल्यं प्राचीनं कर्मावलंब्यावस्थितो भवति ॥१८॥ सार्थं प्रविशति यथा पूर्वं प्रवृत्तिमार्गे रमते न वेद परमपुरुपार्थम् ॥ १९ ॥ त्वमपि अध्विन निवेशित इत्यनुपंगः । अतोऽस्याध्वनः पारमतितर । असिज्जितात्मा विषयेष्वनिभिनिवेशितिचित्तः सन् । हरिसेवया शितं पदद्विजस्पृहः ॥ कचित्कदाचिद्धरिचकतस्त्रसन्सरूयं विधत्ते बककंकगृष्ठैः ॥ १६ ॥ तैर्वैचितो हंसकुलं समाविशन्नरोचयच्छीलमुपैति वानरान् ॥ तज्ञातिरासेन सुनिर्वृतेन्द्रियः परस्परोद्रीक्षणविस्मृताविधः ॥ १७ ॥ द्रुमेषु रंस्यन्सुतदारवत्सलो व्यवायदीनो विवशः स्वबंधने ॥ कचित्रमादाद्गि-रिकंदरे पतन्वल्ली गृहीत्वा गजभीत आस्थितः ॥ १८ ॥ अतः कथंचित्स विमुक्त आपदः पुनश्च सार्थं प्रविशत्यरिंदम ॥ अध्वन्यमुष्मित्रजया निवेशितो भ्रमन् जनोऽद्यापि न वेद कश्चन ॥ १९ ॥ रहूगण त्वमपि ह्यध्वनोऽस्य संन्यस्तदंडः कृतभूतमैत्रः ॥ असिज्जतात्मा हरिसेवया शितं ज्ञाना-सिमादाय तरातिपारम् ॥ २०॥ राजोवाच ॥ अहो नृजन्माखिलजन्मशोभनं किं जन्मभिस्त्वपरैरप्यमुष्मिन् ॥ न यदुधृषीकेशयशःकृतात्मनां महा-त्मनां वः प्रचुरः समागमः ॥ २१ ॥ न हाद्भतं त्वच्चरणाब्जरेणुभिईतांहसो भक्तिरधोक्षजेऽमला ॥ मौहूर्तिकाद्यस्य समागमाच्च ते दुस्तर्कमूलोऽप-

सकरुणमिनंदितचरण आपूर्णार्णव इव निभृतकरणोर्म्याशयो धरणिमिमां विचचार ॥ २४ ॥ सौबीरपितरिप सुजनसमवगतपरमात्मसतत्त्व आत्मतीच्णीकृतम् ॥ २० ॥ अखिलजन्मसु शोभनं नृजन्मैव न परं श्रेष्ठं येभ्यो देवादिजनमम्यस्तैरिप किम् । अम्रुष्मिन् स्वर्गेऽपि जन्मिभः किं न किंचित् । यद्येषु जन्मसुयत्र स्वर्गे वा वो महात्मनां समागमः प्रचरो न भवति । हृपीकेशस्य यशसा कृतः शोधित आत्मा यैस्तेपाम् ॥२१॥ संतत्मुपासितैस्त्वत्पदाञ्जरेणुभिर्हतमंहो यस्य तस्याधोक्षजे निर्मला मिक्त भवतिति नैवाद्भुतम् । यस्य त्व मुहूर्तमात्रभवात्समागममात्रादिष दुस्तर्केण बद्धमृलोऽपि ममाविवेको नष्टः ॥२२॥ ब्रह्मविदः केन रूपेण विचरंतीत्यज्ञानात्सर्वात्रमस्यित । नम इति । ये वटवः कीडारतत्वादश्रद्धयधौरेया-स्तान्यभिच्याप्य सर्वेभ्यो नम इत्यर्थः । स्वदृष्ठां राज्ञां महद्वज्ञां संभाव्याह । राज्ञां शिवमस्त्विति ॥ २३ ॥ उत्तरा माता यस्य हे उत्तरामातः । विगणयतो न गणयतः । अवमंतर्याप परमकरुणाकरत्वेन सिंधुपतये आत्मतत्त्वसुपदित्य । निभृतः शांता करणानामूर्मयो यस्मिन्स आश्रयो यस्य ॥ २४ ॥ सुजनात्तस्मात्सभ्यगवतं परमात्मसत्त्वं येन तथाभृतः संस्तदानीमेव देहे

हतोऽविवेकः ॥ २२ ॥ नमो महद्भयोऽस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नम आवटुभ्यः ॥ ये ब्राह्मणा गामवधूतिलंगाश्चरंति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्

॥ २३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्येवमुत्तरामातः स वै ब्रह्मर्षिसुतः सिंधुपतय आत्मतत्त्वं विगणयतः परानुभावः परमकारुणिकतयोपिदश्य रहूगणेन

आत्ममितं च विससर्ज । हे नृप ! भगवदाश्रितो भरतस्तदाश्रितो रहूगणो यस्तस्यानुमावः सद्यो देहाहंकारत्यागः॥२५॥ परोच्चेण विणिवसार्थरूपकेण । आर्याणां विवेकिनां मनीपयेव दस्युस्थानी-यानींद्रियाणि गोमायुस्थानीयान्यपत्यादीनीत्येवं कल्पितविषयः अध्युत्पन्नस्य तु लोकस्य जनस्य सम्यगिधामो न भवति । अथ अतस्तदेतदेव भवाध्वरूपं समवेतानुक्रलपेन प्रस्तुते तत्तदनुरूपार्थी-यानींद्रियाणि गोमायुस्थानीयान्यपत्यादीनीत्येवं कल्पितविषयः अध्युत्पन्नस्य तु लोकस्य जनस्य सम्यगिधामो न भवति । अथ अतस्तदेतदेव भवाध्वरूपं समवेतानुक्रलपेन प्रस्तुते तत्त्य गोमायुम्शकाद्यर्थकल्पनम् ॥ १ ॥ यः परीक्षिता पृष्टः स पकल्पनेन ॥ २६ ॥ इति पंचमस्तंथे टीकायां त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ चतुर्दशे भवाश्ययक्षपकव्यक्ति । अस्तुते तस्य गोमायुमशकाद्यर्थकल्पनम् ॥ १ ॥ यः परीक्षिता पृष्टः स श्रीश्रक उवाच । हेति स्रतोक्तिः । दुरत्ययेऽध्वन्यज्ञया निवेशित इति यदुक्तं तदेव निवेशनप्रकारकथनेन प्रपंचयति । य एप प्रसिद्धो जीवलोकोऽपं विष्णोर्मायया सुगमेऽध्वन्यापतितो भवादवीं श्रीश्रक उवाच । हेति स्रतोक्तिः । दुरत्ययेऽध्वन्यज्ञया निवेशित इति यदुक्तं तदेव निवेशनप्रकारकथनेन प्रपंचयति । य एप प्रसिद्धो जीवलोकोऽपं विष्णोर्मायया सुगमेऽध्वन्यास्य । देवा वा दह वहविद्या महाभागवत

न्यविद्याध्यारोपितां च देहात्ममितं विससर्ज एवं हि नृप भगवदाश्रिताऽऽश्रितानुभावः ॥ २५ ॥ राजोवाच ॥ यो ह वा इह वहुविदा महाभागवत त्वयाऽभिहितः परोक्तेण वचसा जीवलोकभवाध्वा स ह्यार्यमनीपया किल्पतिविषयो नांजसाऽन्युत्पन्नलोकसमिधिगमः । अथ तदेवैतदृदुरवगमं समवेतानु-कल्पेन निर्दिश्यतामिति ॥ २६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कंधे भवाठन्युपवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ स होवाच ॥ य एष देहात्ममानिनां सत्त्वादिगुणविशेषविकल्पितकुशलाकुशलसमवहारविनिर्मितविविधदेहाविलिभिवियोगसंयोगाद्यनादिसंसारानुभवस्य द्वारभूतेन पिंहिद्रियवर्गेण तिस्मिन्दुर्गाध्ववदसुगमेऽध्वन्यापतित ईश्वरस्य भगवतो विष्णोर्वशवर्तिन्या मायया जीवलोकोऽयं यथा विणक्साथोऽर्थपरः स्वदेहनिष्पिदितकर्मानुभवः श्मशानवदशिवतमायां संसाराठव्यां गतो नाद्यापि विफलवहुपतियोगेहस्तत्तापोपशमनीं हरिगुरुचरणारविद्रमधुकरानुपदवीमवरुधे । यस्यामु ह वा एते पिंहिद्रयनामानः कर्मणा दस्यव एव ते ॥ १ ॥ तद्यथा पुरुषस्य धनं यत्विवद्भौपियकं वहुकुच्छाधिगतं साचात्यरमपुरुपाराधनलज्ञणो योऽसौ धर्मस्तं तु सांपराय उदाहरंति तद्धम्यं धनं दर्शनस्पर्शनश्रवणास्वादनावन्नाणसंकल्पव्यवसायगृहग्राम्योपभोगेन कुनाथस्याजितात्मनो यथा सार्थस्य तथाऽजितात्मनो विलुपंति ॥ २ ॥ अथ च यत्र कोद्विवका दारापत्यादयो नाम्ना कर्मणा वृकशृगाला एवानिच्छतोऽपि कद्यर्यस्य कुदुविन उरणकवत्संरच्यमाणं मिषतोऽपि हरंति ॥ ३ ॥ यथा ह्यनुवत्सरं कृष्यमाणमप्यदग्धवीजं चेत्रं पुनरेवावपनकाले गुल्मतृणवीरुद्विन

त्ममानिनां सत्त्वादिगुणिवशिषेविकिल्पितानि विभक्तानि यानि कुशलाकुशलिविमिश्रकर्माणि तैविनिर्मिताभिविविधदेहावलिभिवियोगसंयोगादियोऽनादिः संसारस्तदनुभवस्य द्वारभृतेन पिडिद्रियवर्गण तमानिनां सत्त्वादिगुणिवशिषेविकिल्पितानि विभक्तानि यानि कुशलाकुशलिविमिश्रकर्माणि तैविनिर्मिताभिविविधदेहावलिभिवियोगासंयोगादियोऽनादिः संसारस्तदनुभवस्य द्वारभृतेन पिडिद्रियवर्गण तस्मिनसंसाररूपे दुर्गमार्गवदसुगमेऽध्वन्यापितितो यथा वणिजां सार्थः समृहोऽर्थार्जनपरः । स्वदेहनिष्पादितानां कर्मणां फलद्वारेणानुभवो यस्य विफलाश्च वहुप्रतियोगा वहुविघ्नाश्च ईहाश्रेष्टा यस्य सार्थः । तस्यां संसाराटच्यां ये तापास्तेपाप्रपश्मिनीं नाशिनीम् । यस्यामित्यादि च्याचष्टे । यस्यां भवाटच्याम् ॥ १ ॥ दस्युत्व्यं तेषां कम दर्शयति । तद्यशेति । धमौप्यके धर्मकारणम् । तमेव सामिवेतं धर्ममाह । साक्षादिति । तं तु सांपराये परलोकार्थप्रदाहरंति तद्धस्य धर्माई धनम् । दर्शनाद्याः पंचज्ञानेद्रियाणां वृत्तयः संकल्पव्यवसायावंतःकरणस्य एतैपृहे यो ग्राम्य उपभोगस्तेन स्वाभिनेतं धर्ममाह । साक्षादिति । तं तु सांपराये परलोकार्थप्रदाहरंति तद्धस्य धर्मा हं संति तद्वत् ॥२॥ गोमाय वो यत्रेत्येतद्वचाचष्टे । अथ चेत्यर्थातरोपन्यासे । कर्मणा ते तु वृकाः कुनाथस्य कुनुदेरिजतात्मनो विल्वंपति । यथा चोराः कुपालकस्य । नविहतात्मनः सार्थस्य धनं हरंति तद्वत् ॥२॥ गोमाय वो यत्रेत्वद्वचाचष्टे । अथ चेत्यर्थातरोपन्यासे । कर्मणा ते तु वृकाः

श्रीघरी

21.00

शृगालाश्च कदर्यस्यातिलुब्धस्य ॥ ३॥ प्रभृतवीरुत्तृणगुल्मगह्वरमित्येतद्वचाचण्टे । यथा हीति । न दभ्धानि वीजानि यस्मिन् । यद्यस्माद्योऽयमावसय आश्रम एष कामानां करंडः । यथा कर्प्र-भाजने कर्पूरक्षयेऽपि परिमलो न क्षीयते एवमत्र वासनानामक्षीणत्वाच कर्माण्युत्सीदंतीत्यर्थः ॥ ४ ॥ दंशमशकतुल्यैरपसदैनींचैः शलभादिभिश्रोपरुघ्यमानः पीड्यमानो बहिःप्राणो वित्तं यस्य तथाविधोऽप्यस्मिन्नध्विन परिश्रमन्नविद्यादिभिरुपरक्तेन मनसा गंधर्वपुरतुल्यमघटमानं नरलोकं सत्यतया मिथ्यादृष्टिरनुपश्यति ॥५॥ प्रपश्यतीति प्रशब्दस्चितमर्थांतरं दर्शयति । तत्र च गंधर्व-पुरे क्वचिदातपोदकं मृगतु ब्णाजलं तत्त्व्यान्विषयानुप्धावतीति ॥६॥ क्वचित्क्वचिचाशुरयोल्मुकग्रहमित्येतद्वधाचष्टे। क्वचिच्चाशेषाणां दोषाणां निपद्नं स्थानं पुरीपविशेषमग्नेविष्ठा तस्य पुरीपस्येव लोहितो वर्णो यस्य रजोगुणस्य तेन निर्मिता तद्विषया मतिर्यस्य स सुवर्णस्रपादातुमिच्छति। अग्निकामेन कातरः परवश उल्सुकसदृशं पिशाचिमव। शीतातुरो ह्यरण्येऽग्निवज्जाज्वल्यमानं ततस्तता धावंतमुन्मुकपिशाचमप्रिबुद्धचाऽनुधावित नतु तं प्राप्नोति । कथंचित्प्राप्तश्चेत्तिहिं तेन भक्षितः सन् म्रियते । एवं सुवर्णमनुधावन्नपीत्यर्थः ॥७॥ निवासतोयद्रविणेत्येतद्वचाचष्टे । अथेति । निवासा-र्गह्ररमिव भवत्येवमेव गृहाश्रमः कर्मचेत्रं यस्मिन्न हि कर्माण्युत्सीदंति यदयं कामकरंड एष आवसथः ॥ ४ ॥ तत्र गतो दंशमशकसमापसदैर्मनुजैः शलभशकुंततस्करम्षकादिभिरुपद्धचमानबिहःप्राणः क्वचित्परिवर्तमानोऽस्मित्रध्वन्यविद्याकामकर्मभिरुपरक्तमनसाऽनुपपन्नार्थं नरलोकं गंधर्वनगरम् पपन्नमिति मिथ्यादृष्टिरनुपश्यति ॥ ५॥ तत्र च क्वचिदातपोदकनिभान्विषयानुपधावति पानभोजनव्यवायादिव्यसनलोलुपः ॥ ६ ॥ क्वचिच्चाशेष-दोषनिषदनं पुरीषविशेषं तद्वर्णगुणनिर्मितमतिः सुवर्णमुपादित्सत्यग्निकामकातरं इवोल्मुकपिशाचम् ॥ ७ ॥ अथ कदाचिन्निवासपानीयद्रविणाद्य-नेकात्मोपजीवनाभिनिवेश एतस्यां संसाराटब्यामितस्ततः परिधावति ॥८॥ क्विचच वात्यौपम्यया प्रमदयाऽऽरोहमारोपितस्तत्कालरजसा रजनीभूता इवासाधुमर्यादो रजस्वलाक्षोऽपि दिग्देवता अतिरजस्वलमितर्न विजानाति ॥ ९ ॥ क्वचित्सकृदवगतविषयवैतथ्यः स्वयं पराभिष्यानेन विभ्रंशित-स्मृतिस्तयैव मरीचितोयप्रायांस्तानेवाभिधावति ॥ १०॥ क्वचिदुलूकझिल्लीस्वनवदितपरुषरभसाटोपं प्रत्यत्तं परोत्तं वा रिपुराजकुलनिर्भित्स-तेनातिव्यथितकर्णमूलहृदयः ॥ ११ ॥ स यदा दुग्धपूर्वसुकृतस्तदा कारस्करकाकतुंडाद्यपुण्यद्रुमलताविषोदपानवदुभयार्थशून्यद्रविणाञ्जोवनमृता-न्स्वयं जीवन्म्रियमाण उपधावति ॥ १२ ॥ एकदा अस्त्रसंगान्निकृतमतिर्व्युदकस्रोतः स्खलनवदुभयतो अपि दुःखदं पाखंडमभियाति ॥ १३ ॥ यदा तु दिष्वनेकेष्वात्मन उपजीव्येष्वमिनिवेशो यस्य ॥८॥ क्वचिच्च वात्योत्थितेत्येतद्वचाचष्टे। क्वचिच्चेति। आरोहमंकम्। तस्मिन्काले यद्रजो रागस्तेन स्वदृष्टचावरकेण रजन्यां रात्रौ भृता इव। इस्व-पाठे रजनीभृतस्तमोमय इवातीव रजसाच्छन्नमतिरतएव रजोच्याप्तचचुरिव स्थिता मर्यादातिक्रमसाक्षिभृता देवता न जानाति ॥ ९ ॥ अनुपादेयमेवोपादेयतया गृह्णातीति प्रक्रमसाजात्या-दुत्तरश्लोकचतुर्थपादं प्रथमं व्याचष्टे । क्वचित्सकृदिति । क्वचिदातपोदकिनभानित्यत्र मिथ्याविषयेषु लंपटत्वमुक्तम् । निवासतोयेत्यत्र तदर्जनप्रयास उक्तः । अत्र तु बाधितेर्ष्वाप पुनः प्रवृत्तिरुच्यते इत्यपीनरुक्त्यम् । स्वयमेव सकुद्वगतं विषयाणां वैतथ्यं विफलत्वं येन । पराभिध्यानेन देहाभिनिवेशेन विभ्रंशिता स्मृतिर्यस्य । तयैव विभ्रंशितया स्मृत्या स्मृतिभ्रंशादेवेत्यर्थः ॥१०॥ अद्दर्य-क्षिच्चीस्वनेत्येतद्वचाचष्टे । ववचिदुः ख्केति । अतिपरुषो रभस उत्साहस्तेनाटोपः संभ्रमो यथा भवत्येवं रिष्णां राजकुरुस्य च निर्भितिनातिव्यथितं कर्णमूलं हुद्यं च यस्य ॥११॥ अपुण्यवृक्षा-

नित्येतद्वयाचि । स यदेति । दुग्धमुपभुक्तं पूर्वसुकृतं येन तदा कारस्करो निपतिंदुस्तत्प्रमुखा येऽपुण्यद्वमास्तथाविधा स्ताश्च विपोद्पानाश्च विपक्षपास्तत्तुच्यान् हृष्टाहृष्टप्रयोजनशृत्यधनान् ॥१२॥ क्यचिद्वितोयाः सिर्त इत्येतद्वयाचि । एकदा क्यचिद्सतां प्रसंगानिकृता वंचिता मितर्यस्य सः निरुद्कनदीगर्तपाते यथा सद्यः शिरः स्फुटित पश्चादिष तद्वेदनाऽनुवर्तते एवमिह परत्र च दुःखदम् ॥१३॥ परस्परं चालपते निरंध इत्येतद्वयाचि । यदा त्विति । अधोऽक्षम् । नोपनमिति नोपतिष्ठति । पितृपुत्राणां विहः कुशस्तद्वतः पितुः पुत्राणां वा कुशादितृणमात्रमिप येषु पत्रयित तान्मक्ष-यित बाधत इत्यर्थः । पितृपुत्रविद्याचि त पाठः सुगमः ॥१४॥ आसाद्य दाविमत्येतद्वयाचि । क्यचिद्यासोदित ॥१५॥ क्वच यक्षहितासुरित्येतद्वयाचि । क्वचिक्कालेन विपितं प्रतिकृत्यां नीतं यद्राजकुलं तदेव रक्षस्तेनापहृताः प्रियतमधनरूपा असवो यस्य । विगतानि जीवलक्षणानि हर्पादीनि यस्य । श्र्रेहितस्य इत्यप्यनेनैव व्याख्यातम् ॥१६॥ क्वचिक्च गंधर्वपृरं प्रविष्ट इत्येत-द्वयाचि । कदाचिन्मनोरथप्राप्तं पित्राद्यसदेव सिद्ति मत्वा। पूर्वं गंधर्वपुरवद्यदमानदर्शनसुक्तामिदानीं तिनिमित्तसुखासिक्तस्व इति भेदः॥१०॥ चलन् क्वचिद्त्येतद्वयाच्प्ट । क्वचिद्गुहाश्रमे

परबाधया उन्ध आत्मने नोपनमति तदा पितृपुत्रवर्हिष्मतः पितृपुत्रान्वा स खलु भक्षयति ॥ १४ ॥ क्विचिदासाद्य गृहं दावविषयार्थविधुरमसु-खोदकं शोकाग्निना दह्यमानो भृशं निर्वेद्मुपगच्छति ॥ १५॥ क्वचित्कालविषमितराजकुलरक्षसा अहतप्रियतमधनामुः प्रमृतक इव विगतजीवल-क्षण आस्ते ॥ १६ ॥ कदाचिन्मनोरथोपगतिपतृपितामहाद्यसत्सदिति स्वप्निनिर्वृतिलज्ञणमनुभवति ॥ १७ ॥ क्वचिदुगृहाश्रमकर्मचोदनाऽतिभरगि-रिमारुरुक्षमाणोऽलोकन्यसनकर्शितमनाः कंटकशर्कराचेत्रं प्रविशन्निव सीदति ॥ १८ ॥ क्वचिच्च दुःसहेन कायाभ्यंतरविह्नना गृहीतसारः स्वकुटुंवाय कुद्धचिति ॥ १९॥ स एव पुनर्निद्राजगरगृहीतो उन्धे तमिस मग्नः शून्यारण्य इव होते नान्यत्किचन वेद शव इवापविद्धः ॥ २०॥ कदाचिद्धग्न-मानदंष्ट्रो दुर्जनदंदशुकैरलब्धनिद्राक्षणो व्यथितहृदयेनाक्षीयमाणविज्ञानो अन्धकूपे अन्धवत्पति ।। २१ ।। किहिस्मचित्काममधुलवान्विववन्यन्यदा पर-दारपरद्रव्याण्यवरुंधानो राज्ञा स्वामिभिर्वा निहतः पतत्यपारे निरये ॥ २२ ॥ अथ च तस्मादुभयथापि हि कर्मास्मिन्नात्मनः संसारावपनसुदाह-रंति ॥ २३ ॥ मुक्तस्ततो यदि वंधाद्देवदत्त उपाच्छिनत्ति तस्मादपि विष्णुमित्र इत्यनवस्थितिः ॥ २४ ॥ स्वचिच्च शीतवाताद्यनेकाधिदैविकमी-तिकात्मीयानां दशानां प्रतिनिवारणे अकल्पो दुरंतचिंतया विषण्ण आस्ते ॥ २५॥ क्वचिनिमथो व्यवहरन्यत्किचिद्धनमन्येभ्यो वा काकिणिकामात्र-याः कर्मचोदनास्तासामतिभरोऽतिविस्तारः स एव गिरिस्तमारुरुक्षंस्तदंतं गंतुमिच्छन् । १८॥ पदे पदेऽभ्यंतस्विह्वनेति व्याचण्टे। क्वचिच्च दुःसहेनेति ॥१९॥ क्वचिन्नगीर्ण इत्येतद्वचाचण्टे। स एवेति ॥२०॥ दष्टः स्म शेते इति व्याचण्टे । कदाचिदिति । मानो गर्व एव दंष्ट्रा परपीडाकरत्वात् । भग्ना मानदंष्ट्रा यस्य अतएव न लब्धो निद्रायाः क्षणोऽपि येन ॥२१॥ कर्हिस्मिछित्जुद्र-रसानित्येतद्वचाचष्टे । कहिंस्मचित्काममधुलवानिति । यदा निहतो भवति तदा सद्य एव निरये पति ॥२२॥ प्रसंगात्प्रवृत्तस्य कर्मणः संसारहेतुत्वं स्फूटयित । अथ चेति । यस्मादेवं तस्मात्। अथ अनंतरमेव । उभयथा इह च परत्र च । अस्मिन्प्रवृत्तिमार्गे । संसारस्यावपनं जन्मचेत्रं कमींदाहरंति ॥ २३ ॥ तत्रातिकृच्छं प्रतिलब्धमान इत्येतद्वचाचष्टे । मुक्त इति । यदि वंधानमुक्तो भवति तर्हि ततः सकाशादन्यो हरति तस्माद्प्यन्यः। नत्वसौ मोक्तं लभत इत्यर्थः ॥२४॥ ववचिच्च शीतातपेत्येतद्वचाचण्टे। क्वचिच्चेति शीतादयोऽनेका आधिदैविकाद्या यादशा दुःखावस्था-

श्रीधरी

अ०१४

स्तासाम् ॥ २५ ॥ क्वचिन्मिथ इत्येतद्वथाचष्टे। क्वचिन्मिथो यर्तिकचिद्धनं व्यवहरन्काकिणिकामात्रं विंशतिकपर्दकमात्रं ततोऽपि न्यूनं वो यन्किचिद्पहरन्विद्वेपमेति॥ २६ ॥ अध्यन्यमुष्मिन्नुरु कृच्छुवित्तवाधोपसर्गैरित्युक्तानुपसर्गान्प्रपंचयति । अध्वन्यमुध्मित्रिमे उरुकुच्छुवित्तवाधादयस्तथा सुखदुःखादयश्र ॥ २७ ॥ व्युत्क्रमैः पुनरुक्तैश्र नानापाठरतः परम् ॥ दुर्गमोऽपि भवाध्वाऽयं संप्रदायेन तीर्यते ॥ तत्र प्रसञ्जति क्वापीत्यादिना सिंहावलोकनन्यायेनोक्तमर्थमपकुष्य क्रमेण व्याचष्टे । क्वापि देवमाययेति । प्रस्कन्नमपगतं विवेकविज्ञानं यस्य । यस्याः ख्रिया विहारगृहं क्रीडा-गृहं तदारंभे आकुलं हृदयं यस्य अनेन प्रसञ्जतीति व्याख्यातम् । तदाश्रयेत्यादि व्याचष्टे । तस्या आश्रयेऽवसक्ताः संलगाः सुता दृहितरश्च कलत्रं च सैव स्त्री तेषां भाषितादिभिरपहृतं हृदयं यस्य। प्रहिणोति प्रक्षिपति ॥ २८ ॥ क्वचित्कदाचिद्धरिचक्रतस्त्रसिन्तरेतद्वयाचण्टे । कदाचिदीधरस्येति ।परमाणुरादिः द्विपरार्घोऽपवर्गोऽतः तदेवोपलक्षणं यस्य तस्मात् कालोपलक्षणादिति पृथकपदत्वेन मप्यपहरन्यत्किचिद्वा विद्वेषमेति वित्तशाठ्यात् ॥ २६ ॥ अध्वन्यमुष्मित्रिम उपसर्गास्तथा सुखदुःखरागद्वेषभयाभिमानप्रमादोन्मादशोकमोहलोभ-मात्सर्येष्याऽवमान्तः तिपपासाधिव्याधिजन्मजरामरणादयः ॥ २७ ॥ कापि देवमायया स्त्रिया भुजलतोपगृढः प्रस्कन्नविवेकविज्ञानो यद्विहारगृहारं-भाकुलहृदयस्तदाश्रयावसक्तसुत्तदुहितृकलत्रभाषितावलोकविचेष्टितापहृतहृदय आत्मानमजितात्मा अपारे अन्धे तमसि प्रहिणोति ॥ २८ ॥ कदाचिदी-श्वरस्य भगवतो विष्णोश्चकात्परमाण्वादिद्विपरार्धापवर्गकालोपलक्षणात्परिवर्तितेन वयसा रहसा हरत आब्रह्मतृणस्तंबादीनां भूतानामनिमिषतो मिषतां वित्रस्तहृद्यस्तमेवेश्वरं कालचक्रनिजायुधं साक्षाद्भगवंतं यज्ञपुरुषमनाहृत्य पाखंडदेवताः कंकगृधवकवटपाया आर्यसमयपरिहृताः सांकृत्ये-नाभिधत्ते ॥ २९ ॥ तदा पाखंडिभिरात्मवंचितैस्तैरुरुवंचितो ब्रह्मकुछं समावसंस्तेषां शीलसुपनयनादिश्रौतस्मार्त्तकर्मानुष्ठानेन भगवतो यज्ञपुरुषस्या-राधनमेव तदरोचयञ्छू द्रकुलं भजते निगमाचारे ऽशुद्धितो यस्य मिथुनीभावः कुटुंबभरणं यथा वानरजातेः ॥ ३० ॥ तत्रापि निरवरोधः स्वैरेण विहरन्नतिकृपणबुद्धिरन्योन्यमुखनिरीक्षणादिना ग्राम्यकर्मणैव विस्मृतकालाविधः ॥ ३१ ॥ कचिद्दुमवदैहिकार्थेषु गृहेषु रंस्यन्यथा वानरः सुत-दारवत्सलो व्यवायत्तणः ॥ ३२ ॥ एवमध्वन्यवरुंधानो मृत्युगजभयात्तमिस गिरिकंदरप्राये ॥ ३३॥ किचच्छीतवाताद्यनेकदैविकभौतिकात्मीयानां दुःखानां प्रतिनिवारणे अक्लो दुरंतविषयविषण्ण आस्ते ॥ ३४ ॥ कचिन्मिथो व्यवहरन्यत्किचिद्धनमुपयाति वित्तशाख्येन ॥३५॥ कचित्चीणधनः पाठे कालस्वरूपादित्यर्थः । रहसा शीघ्रेण परिवर्तितेन परिश्रमणेन वयसा वाल्यादिक्रमेण ब्रह्माणमभिन्याप्य तृणस्तंवादीनि भृतानि हरतश्रकतः सकाशाद्वित्रस्तहृदयः सन्पाखंडदेवता आभि-मुख्येन घत्त इत्यन्वयः । अनिमिपतो निमेपमकुर्वतः अप्रमत्तादित्यर्थः । मिषतां प्रतिकर्तुमशक्तानामित्यर्थः । कर्मणि पष्ठचः । कालचकं निजं नित्यमायुधं यस्य । सांकैत्येन मुखप्रमाणशून्येन पाखंडागमेन ॥ २९ ॥ तैर्वेचित इत्येतद्वयाचण्टे । यदा त्विति । आत्मना वंचितैरुरु अधिकं वंचितः सन् । तेषां ब्राह्मणानां यच्छीलमुपनयनादि तदरोचयन् शृद्वदर्तते । निगमोक्ताचारे अशु-द्धितः स्वस्य शुद्ध्यभावात् यस्य शूद्रस्य केवलं मिथुनीभावः कुटुंवभरणं च व्यापारो नाग्निहोत्रादिः ॥ ३०॥ तज्जातिरासेनेत्यादि व्याचण्टे।तत्रापि निरवरोघः प्रतिवंघरहितः स्वैरेण स्वेच्छया क्रीडन्विस्पृतमृत्युकालः सन् ॥ ३१ ॥ द्वमेषु रंस्यित्रत्येतद्वयाचण्टे । क्वचिद्द्वमविद्ति व्यवायक्षणो मैथुनोत्सवो भवति ॥३२॥ क्वचित्प्रमादादित्येतद्वयाचण्टे। एवमध्विन सुखदुःखाद्यवरुंघानो गारशा

गिरिकंदरप्राये तमिस रोगाद्यापदि पततीति शेपः ॥३३॥ क्वचिच्छीतवातेत्यादिपूर्वस्माद्धिकोक्तिः । रोगाद्यापदि पतितः सन् शीतादिमिः क्विक्यन्नास्त इत्यर्थः ॥३४॥ तदेवं सिंहावलोकन-न्यायेनोक्त मर्थं यथास्थानमपकुष्य व्याख्याय क्रमस्थमनुवर्तियतुं पूर्वोक्तमेवानुवद्ति । क्वचिन्मिथ इति । वित्तशास्त्रोन कदाचिद्यस्किचिद्धनमुपयाति ॥ ३५ ॥ क्वचित्कवचिरक्षीणधनस्त्विति व्याचष्टे । क्वचित्क्षीणधन इति । अप्रतिलब्धं यन्मनोरथेनोपगतं वांछितं तस्यादाने स्वीकारे निश्चितमतिः सन् ॥३६॥ अन्योन्यविचव्यतिपंगेणेत्येतद्वचाचष्टे । एवं विचव्यतिपंगेति । अप-वहति त्यजित ॥ ३७ ॥ अध्वन्यमुष्मिन्नित्यादि व्याचष्टे । एतस्मिनिति आपन आपदं प्राप्तः विपन्नो विनष्टो वा यत्र यस्तमितरस्तत्र विसुज्य । नद्यमानो वध्यमानः साधुवर्जितः साधुव्य-तिरिक्तः ॥ ३८ ॥ अनावृत्तौ हेतुमाह । यदिदमिति ॥ ३९ ॥ मनस्विन इत्यादि व्याचष्टे । यद्पीति । ये व राजर्षयस्तेऽपि नावरुंघते किंतु परं केवलं मुघे शयीरन् ॥४०॥ प्रसज्जतीत्यादि-गिरिकंदर इत्यंतमपकृष्य व्याख्यातं ग्रंथमतिक्रम्य वल्लीं गृहीत्वेत्यादि ग्रंथं व्याचण्टे । कर्मवल्लीमिति । एवमुपरि स्वर्गं गतोऽपि नरलोकसार्थमेवोपयाति ॥ ४१ ॥ तदेवं भरतोक्ति व्याख्याय शय्यासनाशनाद्यपभोगविहीनो यावदप्रतिलब्धमनोरथोपगतादाने अवसितमतिस्ततस्ततो अवमानादीनि जनादभिलभते ॥ ३६ ॥ एवं वित्तव्यतिषंग-विद्धवैरानुबंधो अपि पूर्ववासनया मिथ उद्वहत्यथापवहति ॥ ३७ ॥ एतस्मिन्संसाराध्वनि नानाक्केशोपसर्गवाधित आपन्नविपन्नो यत्र यस्तमु ह वावे-तरस्तत्र विसृज्य जातं जातमुपादाय शोचन्मुह्यन्विभ्यद्विवदन्क्रंदनसंहष्यनगायन्नह्यमानः साधुवर्जितो नैवावर्तते उद्यापि यत आरब्ध एप नरलोकसार्थो यमध्वनः पारमुपदिशंति ॥३८॥ यदिदं योगानुशासनं न वा एतदवरुंधते यन्न्यस्तदंडा मुनय उपशमशीला उपरतात्मानः समवगच्छंति ॥ ३९ ॥ यदिप दिगिभजियनो यज्विनो ये वै राजर्षयः किंतु परं मुधे शयीरत्रस्यामेव ममेयमिति कृतवैरानुबंधायां विसृज्य स्वयमुपसंहताः ॥४०॥ कर्मवल्लीमवलंब्य तत आपदः कथंचिन्नरकाद्रिमुक्तः पुनरप्येवं संसाराध्वनि वर्तमानो नरलोकसार्थमुपयाति एवसपरिगतोऽपि ॥ ४१ ॥ तस्येदमुपगायंति-आर्षभ-स्येह राजर्षेर्मनसाअपि महात्मनः ॥ नान्वत्माअर्हति नृपो मिक्षकेव गरुत्मतः ॥ ४२ ॥ यो दुस्त्यजान्दारसुतान्सुहृद्राज्यं हृदिस्पृशः ॥ जहौ युवैव मलबदुत्तमश्लोकलालसः ॥ ४३ ॥ यो दुस्त्यजान्धितिस्रुतस्वजनार्थदारान्त्रार्थ्यां श्रियं सुरवरेः सदयावलोकाम् ॥ नैच्छन्नुपस्तदुचितं महतां मधु-द्विट्सेवानुरक्तमनसामभवोऽपि फल्गुः ॥ ४४ ॥ यज्ञाय धर्मपतये विधिनैपुणाय योगाय सांख्यशिरसे प्रकृतीश्वराय ॥ नारायणाय हरये नम इत्यु-तक्तिसंग्रहश्लोकानाह । तस्येदं कर्म श्लोकैरुपगायंति । आपभस्य ऋपभपुत्रस्य अन्यो नृयोऽनुवर्त्म नाईति वर्त्मानुगंतुं न शक्लोति ॥ ४२ ॥ तत्र हेतुमाह । य इति सुहद्राज्ययोईद्वैक्यम् । यो दुस्त्यजान्दारादीन्विष्ठामिव जहौ तस्यार्पभस्येति संबंधः । दुस्त्यजत्वे हेतुः । हिद्स्पृशो मनोज्ञान् । त्यागे हेतुः । उत्तमश्लोके लालसा लंपटत्वं यस्य ॥ ४३ ॥ तस्यैवं विषयत्यागो न चित्र-मित्याह । य एवंभूतोऽसौ नृपः स क्षित्यादीन्नेच्छिदिति यत्तदुचितम् । सदयावलोकां भरतस्य दया यथा भवत्येवमवलोको यस्या इति परिजनावलोकः । श्रियाम्रपचर्यते । यतो मधुद्धिपः सेवा-यामनुरक्तं मनो येषां तेषां महतामभवो मोक्षोऽपि फल्गुस्तुच्छ एव ॥ ४४ ॥ तस्य सेवानुरागमेवाह । यज्ञायति । यज्ञरूपाय धर्मपतये यज्ञादिफलदात्रे विधी नैपुण्यं यस्य तस्मै धर्मानुष्ठात्रे योगोऽष्टांगस्तस्मै। सांख्यं ज्ञानं तिच्छरः प्रधानं फलं यस्य तस्मै योगाय प्रकृतीश्वराय मायानियंत्रे अतएव नारं जीवसमूहः सोऽयनमाश्रयो यस्य सर्वजीवनियंत्रे एवं कर्मज्ञानदेवताकांदैः प्रति-

श्रीघरी

20 2 9 13

पादिताय हरये नम इत्युदारमुच्चैर्यः सम्यगुचारितवान् मृगदेहमपि हास्यन् त्यच्यन् य एवंभृतस्तस्य तदुचितमिति वा तस्यानुवर्तमं नाईतीति वा संवंधः । ४५॥ भरतचरितश्रवणादिफलमाह । य इदमिति । भागवतैः सभाजिता अवदाताः शुद्धा गुणाः कर्माणि च यस्य तस्य भरतस्यानुचरितं योऽनुशृणोति स आत्मन एव सकाशात्सर्वा आशिष आशास्ते स्वत एव प्राप्नोति । नतु कांचिदपि परस्मादपेक्षत इत्यर्थः ॥४६॥ इति पश्चमे टीकायां चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ एवमष्टभिरध्यायैर्भरतस्योक्तमीहितम् । ततः पश्चदशे तस्य कीत्यैते वंशजा नृपाः ॥ १ ॥ ऋषभपदवीं जीवन्युक्तमार्गमनुवर्तमानम् । यं दृष्ट्वेति शेषः । यदा । यं सुमतिमवेदसमाम्नातां देवतां कल्पयिष्यंति । बुद्धोऽयं साक्षाद्वतीर्ण इति मंस्यन्त इत्यर्थः ॥१२॥ तत्तनयो देवताजितः पुत्रः ॥३॥ दारं हास्यन्मृगत्वमि यः समुदाजहार ॥ ४५ ॥ य इदं भागवतसभाजितावदातगुणकर्मणो राजर्षेर्भरतस्यानुचरितं स्वस्त्ययनमायुष्यं धन्यं यशस्यं स्वर्ग्यापवर्ग्यं वानुश्रुणोत्याख्यास्यत्यभिनन्दति च सर्वा एवाशिष आत्मन आशास्ते न काञ्चन परत इति ॥ ४६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भरतीपाल्याने पारोच्यविवरणं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ श्रीशुक उवाच ॥ भरतस्यात्मजः सुमतिर्नामाभिहितो यमु ह वाव केचि-त्पाखंडिन ऋषभपदवीमनुवर्तमानं चानार्या अवेदसमाम्नातां देवतां स्वमनीषया पापीयस्या कलौ कल्पयिष्यंति ॥ १ ॥ तस्माद्वृद्धसेनायां देवताजिन्नाम पुत्रो अभवत् ॥ २ ॥ अथासुर्वां तत्तनयो देवद्युम्नस्ततो धेनुमत्यां सुतः परमेष्ठी तस्य सुवर्चलायां प्रतीह उपजातः ॥ ३ ॥ य आत्म-विद्यामाख्याय स्वयं संशुद्धो महापुरुषमनुसस्मार ॥ ४ ॥ प्रतीहात्सुवर्चलायां प्रतिहर्त्रादयस्रय आसन्निज्याकोविदाः सूनवः प्रतिहर्तुः स्तुत्यामजभूमा-नावजनिषाताम् ॥५॥ भूम्न ऋषिकुल्यायामुद्गीथस्ततः प्रस्तावो देवकुल्यायां प्रस्तावान्नियुत्सायां हृदयज आसी द्विभि रत्यां च पृथुषेणस्तस्मान्नेक आकृत्यां जज्ञे नक्ताद्द्रतिपुत्रो गयो राजर्षिपवर उदारश्रवा अजायत साचाद्भगवतो विष्णोर्जगद्रिरचिषया गृहीतसत्त्वस्य कलात्मवत्त्वादिलक्षणेन महापुरुषतां प्राप्तः ॥ ६ ॥ स वै स्वधर्मेण प्रजापालनपोषणप्रीणनोपलालनानुशासनलक्षणेनेज्यादिना च भगवति महापुरुषे परावरे ब्रह्मणि सर्वात्मना अप्तितपरमार्थल चणेन ब्रह्मविचरणानुसेवयापादितभगवद्भक्तियोगेन चाभी चणशः परिभावितातिशुद्धमतिरुपरतानातम्य आत्मनि स्वयमुप-लभ्यमानब्रह्मात्मानुभवोऽपि निर्भिमान एवावनिमजूगुपत् ॥ ७ ॥ तस्येमां गाथां पांडवेय पुराविद उपगायन्ति ॥ ८ ॥ गयं नृपः कः प्रतियाति कर्मभिर्यज्वाऽभिमानी बहुविद्धर्मगोप्ता ॥ समागतश्रीः सदसस्पतिः सतां सत्सेवकोऽन्यो भगवत्कलामृते ॥ ९ ॥ यमभ्यिषवन्परया मुदा आत्मिवद्यां बहुम्य आख्याय व्याख्यानेनैव स्वयं संशुद्धोऽनुसस्मारापरोक्षतयाऽनुभृतवान् ॥ ४ ॥ प्रतिहर्ता प्रस्तोता उद्गातेति त्रयो यज्ञनिपुणाः सुनव आसन् । अजनिपातां जातौ ॥ ५ ॥ हृदयजः प्रतः । जगतो रिरक्षिपया रक्षितुमिच्छया गृहीतं सन्तं येन तस्य विष्णोः कलांशः सन् ॥६॥ महापुरुषत्वमेवाह । स वै इति । धर्मस्तस्य द्विविधः । अभिषिक्तत्वातप्रजापालनादिरेकः । गृहस्थत्वादिज्यादिश्वापरः । द्विविघोऽिष भगवति सर्वात्मनाऽर्पितः सन् परमार्थलज्ञणस्तेन परिभाषिता संस्कृताऽतिशुद्धा मितर्यस्य अतएवोपरतमनात्म्यं देहाद्यहंभावो यसिमस्तिसम्नात्मिनि चित्ते स्वयमेवोपलभ्यमाने ब्रह्मण्यात्मानुभवो यस्य तादृशोऽपि निरमिमान एवावनिमजूगुपत्पालयामास ॥ ७ ॥ ८ ॥ कर्मभिगंयं कः प्रतियात्यनुकरोति । न कोऽपि । अत्र हेतुः । यन्वादिरूपो

भगवत्कलां गयमृतेऽन्यः क इत्यनुषंगः । अभिमानी सर्वतो मानास्पदं मनस्वीति वा । समागता संप्राप्ता श्रीर्येन यमिति वा । सतां सदसः सभायाः पतिः । सतां सेवकः । यद्वा । यज्वादि-रूपोऽपि भगवत्कलामृते गयं कोऽन्यः प्रतियातीत्यन्वयः ॥९॥ सतीः सत्यः सत्या आशिषो यासां ताः दक्षकन्याः श्रद्धामैत्रीदयेत्याद्याः । निराशिषोऽपि यस्य प्रजानामाशिषः कामान् घरा दुदुहै । तस्य गुणा एव वत्सस्तेन स्नुतम्थो यस्याः पृथिव्याः । यच्छव्दानां तं गयं कः प्रतियातीति संबंधः ॥ १० ॥ छंदांसि वेदास्तदिहितकर्माणि च दुदृहुदुदुहुः । युधि प्रत्यंचिता वाणैः प्रतिपूजिता नृपा यस्य । विलमाजहु रर्पयामासुः । धर्मेण पालनेन दक्षिणादिभिश्च यदा प्रत्यंचिता विप्रास्तदा परेत्य लोकांतरे आशिषां धर्मफलानां पष्टमंशमाजहुः । पुण्यपङ्मागमाद्ते न्यायेन परिपालयिक्षिति स्मृतेः ॥११॥ उरुसोमपीथे बहुसोमपानेऽध्वरे मघोनि इन्द्रे माद्यति मदं प्राप्नुवित सित श्रद्धया विशुद्धो योऽचलो मिक्तयोगस्तेन समर्पितमिज्याफलमाजहार। अर्हण-सतीः सत्याशिषो दक्षकन्याः सरिद्धिः ॥ यस्य प्रजानां दुदुहे धराऽऽशिषो निराशिषो गुणवत्सस्नुतोधाः ॥१०॥ छंदांस्यकामस्य च यस्य कामा-न्दुदू हुराजहरथो बर्लि नृपाः ॥ प्रत्यंचिता युधि धर्मेण विप्र यदाशिषां पष्टमंशं परेत्य ॥ ११ ॥ यस्याध्वरे भगवानध्वरात्मा मघोनि माद्यत्युरुसो-मपीथे ॥ श्रद्धाविशुद्धाचलभिक्योगसमपितेज्याफलमाजहार ॥ १२ ॥ यत्त्रीणनाद्धर्हिषि देवतिर्यङ्मनुष्यवीरुत्णमाविरिंच्यात् ॥ प्रीयेत सद्यः सहिवश्वजीवः प्रीतः स्वयं प्रीतिमगाद्गयस्य ॥ १३ ॥ गयाद्गयंत्यां चित्रस्थः सुगतिस्वरोधन इति त्रयः पुत्रा बभूबुश्चित्रस्थादू र्णायां सम्राडजिनष्ट ॥ १४ ॥ तत उत्कलायां मरीचिर्मरीचेर्बिन्दुमत्यां बिंदुमानुदपद्यत तस्मात्सरघायां मधुनामा अवन्मधोः सुमनिस वीरत्रतस्ततौ भोजायां मंथुप्रमंथू जज्ञाते मंथोः सत्यायां भौवनस्ततो दृषणायां त्वष्टा उजनिष्ट त्वष्टु विरोचनायां विरजो विरजस्य शतजित्प्रवरं पुत्रशतं कन्या च विष्च्यां किल जातम् ॥ १५ ॥ तत्रायं श्लोकः ॥ प्रैयव्रतं वंशमिमं विरजश्चरमोद्भवः ॥ अकरोदत्यलं कीर्त्या विष्णुः सुरगणं यथा ॥ १६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे प्रियत्रतवंशानुकीर्तनं नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ राजोवाच ॥ उक्तस्त्वया भूमंडलायामविशेषो यावदादित्यस्तपति यत्र चासौ ज्योतिषां गणैश्रंद्रमा वा सह दृश्यते ॥ १ ॥ तत्रापि प्रियत्रतस्थचरणपरिखातैः सप्तभिः सप्तसिंधव उपक्लुप्ता यत एतस्याः सप्तद्वीपविशेष-कल्पस्त्वया भगवन्खल सूचित एतदेवाखिलमहं मानतो लच्चणतश्च सर्वं विजिज्ञासामि ॥२॥ भगवतो गुणमये स्थूलरूप आवेशितं मनो ह्यगुणे-अत्मन्योतिषि परे ब्रह्मणि भगवति वासुदेवारूये क्षममावेशितुं तदुहैतद्गुरोऽर्हस्यनुवर्णियतुमिति ॥ ३ ॥ ऋषिरुवाच ॥ न वै महा-मिव प्रत्यक्षतः स्वीकृतवानित्यर्थः ॥१२॥ यस्य भगवतः प्रीणनात् । देवादीनां द्वंद्वैक्यम् । तत्सद्यः प्रीयेत प्रीतिं गच्छेत् । स विश्वजीवः सर्वातर्यामी स्वयं प्रीतहरू एव बहिंपि यज्ञे गयस्य ह स्फुटं त्रीतिमागाच्य्तोऽस्मीति प्रत्यक्षं प्रीतिमाविष्कृतवानित्यर्थः ॥१३॥१४॥ सुमनसि स्त्रियाम् ॥ १५ ॥ कीत्यां अतिशयेनालमकरोद्भूपितवान् ॥ १६ ॥ इति श्रीमद्भागवते पंचमस्कन्थे टीकायां पश्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ प्वींकद्वीपसिध्वादिमानचिह्नस्वरूपतः ॥ स्पष्टं प्रवक्तमारव्धा पंचाध्यायी ततः परम् ॥ १ ॥ पोडशेऽधस्तथा चोध्वं परितः सन्निवेशतः ॥ मेरोः स्थितिर्मही फझकर्णिका चोपवर्ण्यते ॥२॥ प्रियत्रतचरित्रोक्ताबुक्ता द्वीपादिकल्पना ॥ तद्विशेषविजिज्ञासुः कथांते परिषृच्छिति ॥ ३ ॥ उक्त इति । किंपर्यन्तसुक्तस्तदाह । यावदादित्यस्तपित यत्र चासौ

॥२२॥

शुक्क क्षियोजनोन्धत्र मणेः सह चंद्रमा वा दृश्यते तावत् ॥ १ ॥ यतो येभ्यः सिंधुभ्यः । एतस्या भ्रुवः स्वितः संचैपतो दिशितः ॥ २ ॥ जिज्ञासायाः फलमाह । भगवत इति ॥ ३ ॥ या मायागुणिवभूतिस्तस्याः काष्ठामंतं रूपं सिन्नवेशः लक्षणं चिह्नम् ॥ ४ ॥ कुवलयं भूमंडलं तदेव कमलं तस्य कोशाः सप्तद्वीपास्तेष्वभ्यंतरकोशः प्रथमो जंबूद्वीपो नियुतयोजनिवशालो लक्षयोजनिवस्तिष्यः ॥ ४ ॥ कुवलयं भूमंडलं तदेव कमलं तस्य कोशाः सप्तद्वीपास्तेष्वभ्यंतरकोशः प्रथमो जंबूद्वीपो नियुतयोजनिवशालो लक्षयोजनिवशालो लक्षयोजनिवशालो लक्षयोजनिवशालो लक्ष्योजनिवश्य वायुनोतः ॥ प्रवित्तेष्व व्यव्यापास्ति ॥ दिश्वाणि तत्र चत्वारि चतुरस्रमिलावृति ॥ ६ ॥ नाभ्यां मध्ये द्वीपस्यायामो लक्षयोजनप्रमाणं तावानसम्बन्धाह उच्छायो यस्य । मूले पोडशयोजनसहस्र विततः । तावता पोडशयोजनसहस्रमानेन चतुरशीतियोजनसहस्रमानेन च वहिर्द्वश्यते एवं लक्षयोजनोन्नाहः ॥ ७ ॥ उत्तरोत्तरेणेलावृतस्योत्तरतः क्रमेण नीलादयस्त्रयो मर्यादागिरयः । प्रागायताः पूर्वतो दीर्घाः । क्षारोद एवाविधिर्येपाम् । द्विसहस्रयोजनविस्तीर्णाः । दशां-

राज भगवतो मायागुणिवभूतेः काष्ठां मनसा वचसा वाऽधिगंतुमलं विद्युधायुषाऽपि पुरुषस्तस्मात्राधान्येनैव भूगोलकविशेषं नामरूपमानलक्षणतो व्याख्यास्यामः ॥ ४ ॥ यो वाऽयं द्वीपः कुवलयकमलकोशाभ्यंतरकोशो नियुतयोजनिवशालः समवर्तुलो यथा पुष्करपत्रम् ॥५॥ यस्मिन्नव वर्षाणि नवयोजनसहस्रायामान्यष्टभिर्मर्यादागिरिभिः सुविभक्तानि भवंति ॥६॥ एषां मध्ये इलावृतं नामाभ्यंतरवर्षं यस्य नाभ्यामवस्थितः सर्वतः सौवर्णः कुलगिरिराजो मेरुद्वीपायामसमुन्नाहः कर्णिकाभूतः कुवलयकमलस्य मूर्धनि त्रिंशत्सहस्रयोजनिवततो मूले षोडशसहस्रं तावतांतर्भूम्यां प्रविष्टः ॥ ७ ॥ उतरोत्तरेणेलावृतं नीलः श्वेतः शृंगवानिति त्रयी रम्यकहिरण्मयकुरूणां वर्षाणां मर्यादागिरयः प्रागायता उभयतः चारोदावधयो द्विसहस्र-पृथव एकैकशः पूर्वस्मात्पूर्वस्मादुत्तर उत्तरो दशांशाधिकांशेन दैर्घ्यं एव हसंति ॥ ८ ॥ एवं दिच्चणेनेलावृतं निषधो हेमकृटो हिमालय इति प्रागायता यथा नोलादयोऽयुतयोजनोत्सेधा हरिवर्षित्रपुरुषभारतानां यथासंख्यम् ॥९॥ तथैवेलावृत्तमपरेण पूर्वेण च माल्यवद्गंधमादनावानीलनिषधा-वेतौ द्विसहस्रं पप्रथतः केतुमालभद्राश्वयोः सीमानं विद्धाते ॥ १० ॥ मंदरो मेरुमंदरः सुपार्शः कुमुद इत्तयुतयोजनविस्तारोन्नाहा मेरोश्रतु-

शादीषदिधको योंऽशस्तेन दैर्घ्य एव इसंति नत्चत्वे वा । यथोक्तं विष्णुपुराणे । लक्षप्रमाणी द्वौ मध्ये दशहीनास्तथाऽपर इति । एतच्च स्थूलदृष्ट्यैवोक्तम् । तयोरिष यथावन्मध्यमत्वाभावेन लक्षप्रमाणत्वाभावात् ॥८॥ अयुतयोजन उत्सेष उच्छायो येषाम् । अयं चोत्सेघो नीलादीनामिष द्रष्ट्यः । नीलादिपृथुत्वं चैषामिष द्रष्ट्यम् । यथासंख्यं मर्यादागिरय इति शेषः॥९॥ आनी-लिषधायतौ उत्तरतो नीलपर्यतं दक्षिणतो निषधपर्यतं च दीघौँ । पप्रथतुर्विस्तीणौ भवतः । तावेव केतुमालभद्राश्वयोर्विषयोः सीमानं कुर्वति । नन्वेवं सित पूर्वापररेखायामिलावृतवेष्टितो मेरु-मध्ये ततः पूर्वापरतो गिरिद्वयं वर्षद्वयं च नातः किंचिदस्ति दक्षिणोत्तररेखायां तु तथैवेलावृतवेष्टितो मध्ये मेरुरुभयतस्त्रीणि वर्षाणि गिरयश्व षट् तत्कथं सर्वतो लक्षप्रमाणत्वं जंबुद्वीपस्य उच्यते । मरोः षोडश सहस्राणि सर्वतः स्थितत्वादिलावृतस्य अन्येषां पण्णां चतुष्पंचाशत् गिरीणां पण्णां द्वादशेत्येवं दिन्नणोत्तररेखायां तावज्ञन्तम् । पूर्वापररेखायामिष सुमेरोरिलावृतस्य चतु-स्थित्वत्वारि शेषाणि द्विषष्टिसहस्नाणि पूर्वापरवर्षयोरासम्बद्धं दैर्घे द्रष्ट्यान्यतो न विरोधः ॥१०॥ अयुतयोजनप्रमाणौ वस्तारोन्नाहौ येषाम् । विस्तीर्णमूर्को मेरोरवष्टंभत्वारपूर्वपिश्वमौ

गरशा

गिरी दिल्लाोत्तरिवस्तारी दक्षिणोत्तरी च पूर्वापरिवस्तारी द्रष्टव्यो । सर्वतो दशयोजनसहस्रविस्तारांगीकारे त्विलावृतलोपात्पूर्वेणेलावृतमुपप्लावयतीत्यादिविरोघः स्यात् ॥११॥ अधिसहस्रमे-कादश शतानि उन्नाहो येपाम् । तावत्प्रमाणा विटपवितितिर्येपाम् । शतयोजनं परिणाहो विस्तारो येपाम् ॥ १२ ॥ यदुपस्पर्शिनो यत्सेविनः ॥ १३ ॥ १४ ॥ ललामो भूपणम् । सुरललनानां भूपणभृताः श्रेष्ठा याः स्त्रियस्तासां यूथस्य पतयः सह संभूय येषु विहरंति ॥ १५ ॥ एकादशशतयोजनमुत्तुंगो यो देवचृतस्तस्य शिरसः सकाशात् । फलप्रमाणमुक्तं वायुपृराणे । अरत्नीनां

र्दिशमवष्टंभिगरय उपक्लिप्ताः ॥११॥ चतुर्ष्वेतेषु चूतजंबूकदंबन्यग्रोधाश्रत्वारः पादपप्रवराः पर्वतकेतव इवाधिसहस्रयोजनोन्नाहास्तावद्विटपविततयः शतयोजनपरिणाहाः ॥ १२ ॥ हदाश्रत्वारः पयोमध्विच्चरसमृष्टजला यदुपस्पर्शिन उपदेवगणा योगैश्वर्याणि स्वाभाविकानि भरतर्पभ धारयंति ॥ १३ ॥ देवोद्यानानि च भवंति चत्वारि नंदनं चैत्ररथं वैश्वाजकं सर्वतोभद्रमिति ॥ १४ ॥ येष्वमरपरिचृढाः सहसुरललनाललामयूथपतय उपदेव-गणैरुपगीयमानमहिमानः किल विहरंति ॥ १५ ॥ मंदरौत्संग एकादशशतयोजनोत्तुङ्गदेवचूतशिरसो गिरिशिखरस्थूलानि फलान्यमृतकल्पानि पतंति ॥ १६ ॥ तेषां विशीर्यमाणानामतिमधुरसुरभिसुगंधिबहुलारुणरसोदेनारुणोदानाम नदी मंदरगिरिशिखरान्निपतंती पूर्वेणेलावृतसुमम्भाव-यति ॥ १७ ॥ यदुपजोपणाद्भवान्या अनुचरीणां पुण्यजनवधूनामवयवस्पर्शसुगंधवातो दशयोजनं समंतादनुवासयति ॥ १८ ॥ एवं जंबूफलाना-मत्युचनिपातविशीर्णानामनस्थिपायाणामिभकायनिभानां रसेन जंबूनाम नदी मेरुमंदरशिखरादयुतयोजनादवनितले निपतंती दक्षिणेनात्मानं याव-दिलावृतमुपस्यंदयति ॥ १९ ॥ तावदुभयोरपि रोधसोर्या मृत्तिका तद्रसेनानुविध्यमाना वाय्वर्कसंयोगविपाकेन सदाऽमरलोकाभरणं जांत्र्नदं नाम सुवर्णं भवति ॥ २० ॥ यदु ह वाव विबुधादयः सह युवतिभिर्मुकुटकटककिटसूत्राद्याभरणरूपेण खलु धारयंति ॥ २१ ॥ यस्तु महाकदंवः सुपार्श्व-निरूढो यास्तस्य कोटरेभ्यो विनिःसृताः पंचायामपरिणाहाः पंच मधुधाराः सुपार्श्वशिखरात्पतंत्यो अपरेणात्मानमिलावृतमनुमोदयंति ॥ २२ ॥ या ह्यपयुंजानानां मुखनिर्वासितो वायुः समंताच्छतयोजनमनुवासयति ॥२३॥ एवं कुमुदनिरूढोयः शतवल्शो नाम वटस्तस्य स्कंधेभ्यो नीचीनाः पयोद्धिमधुष्टतगुडान्नाद्यंबरशय्यासनाभरणादयः सर्व एव कामदुघा नदाः कुमुदाग्रात्पतंतस्तमुत्तरेणेलावृतमुपयोजयंति ॥ २४॥ यानुपजुषाणानां न कदाचिदपि प्रजानां वलीपलितक्कमस्वेददौर्गंध्यजरामयमृत्युशीतोष्णवैवण्योपसर्गादयस्तापविशेषा भवंति यावज्जीवं सुखं निरतिशयमेव ॥ २५॥

शतान्यष्टावेकपथ्टाधिकानि च । फलप्रमाणमाख्यातमृषिभिस्तत्त्वदिशिभिरिति ॥१६॥ अतिमधुरश्वासौ स्वतः सुरिभश्च सुगंधिश्च । न चान्येषां गंधैरिधवासितः । बहुलश्चारुणश्च रसः स एव उद्मुद्कं तेन ॥ १७ ॥ यदुपजोपणाद्यस्य रसस्य सेवनात् ॥१८॥ अनिस्थिप्रायाणामितस्दमवीजानाम् । यत्र निपतित ततश्चारम्यात्मनो दक्षिणतः सर्वमिलावृतं व्याप्य वहतीत्यर्थः ॥१९॥ तावत्सर्वतः तेन ॥ १७ ॥ यदुपजोपणाद्यस्य रसस्य सेवनात् ॥१८॥ अनिस्थिप्रायाणामितस्दमवीजानाम् । यत्र निपतित ततश्चारम्यात्मनो दक्षिणतः सर्वमिलावृतं व्याप्य वहतीत्यर्थः ॥१९॥ तावत्सर्वतः रोधसोस्तटयोः ॥२०॥२१॥ आयामोऽत्र व्यामः । स च । व्यामो वाह्योः सकरयोस्ततयोस्तिर्यगंतरिनत्युक्तलक्षणः पंच व्यामाः परिणाहः स्थीन्यं यासामित्यर्थः । केचित्तु पंचव्यामपरिणाहा

श्रीधरी

. . .

अ०१६

॥२३॥

112811

तत्र हेतुः । भगवति संततं भक्तियोगलाभेनैवोपेचिता अन्ये प्ररुपार्था आत्मज्ञानं च यैः । कामिव क इव धारयंति । प्रत्यचं मुक्तिमिव तामागताम् । मुमुक्षवो जना इव ते ।। ३ ।। ततोऽनेकसहस्र-कोटीनां विमानानामनीकैः संकुलेन देवयानेनाकाशमार्गेणावतरंती। सप्तऋषिस्योऽर्वागेव प्रायशः कर्मिणां गतिरिति ततोऽर्वागेव संकुलत्वमुक्तम्। आवार्य आप्लाब्य। मेरुमूर्घस्थे ब्रह्मसदने निपतित ॥ ४ ॥ अभिस्पंदंती अभितो गच्छंती ॥ ५ ॥ केसराचलानां मेरुसमानोच्छायत्वात्प्रथमं तेषामादिशिखरेषु मुख्यशृंगेषु पति ततस्तेभ्योऽघोघः प्रस्नवंती सती ॥ ६ ॥ मान्यविच्छखरात् केतुमा-लामिमुखं निष्पतंती चच्ःसंज्ञा ॥७॥ गिरिशिखरादिति । क्रमुदशिखरादुच्चिलता नीलशिखरं तत उच्चिलता श्वेतशिखरं तद्प्यतिहाय शृंगवतः शृंगाद्धः सुवंती ॥ ८॥ अतिरमसत्तररंहसा त्मिन वासुदेवेऽनुपरतभक्तियोगलाभेनैवोपेक्षितान्यार्थात्मगतयो मुक्तिमिवागतां मुमुक्षव इव सबहुमानमद्यापि जटाजूटैरुद्वहंति ॥ ३ ॥ ततोऽनेक-सहस्रकोटिविमानानीकसंकुलदेवयानेनावरंतींदुमंडलमावार्य ब्रह्मसदेने निपतित ॥ ४ ॥ तत्र चतुर्धा भिद्यमाना चतुर्भिनीमभिश्रतुर्दिशमभिस्पंदंती नदनदीपतिमेवाभिनिविशति सीताऽलकनंदा चत्तुर्भद्रेति ॥५॥ सीता तु ब्रह्मसदनात्केसराचलादिगिरिशिखरेभ्योऽधोऽधः प्रस्नवंती गंधमादनमूर्धसु पतित्वांतरेण भद्राश्ववर्षं प्राच्यां दिशि चारसमुद्रमभिप्रविशति ॥६॥ एवं माल्यविञ्जखरान्निष्पतंती ततो ऽनुपरतवेगा केतुमालमभिचन्नः प्रतीच्यां दिशि सरित्पतिं प्रविशति ॥ ७ ॥ भद्रा चोत्तरतो मेरुशिरसो निपतिता गिरिशिखराद्गिरिशिखरमतिहाय शृंगवतः शृगादवस्पंदमाना उत्तरांस्तु कुरून-भित उदीच्यां दिशि जलिधमभिप्रविशति ॥८॥ तथैवालकनंदा दिक्षणेन ब्रह्मसदनाद्वहूनि गिरिक्टान्यतिक्रम्य हेमक्टाद्धैमक्टान्यतिरभसतररंहसा लुठयंती भारतमभिवर्षं दक्षिणस्यां दिशि जलिधमभिप्रविशति यस्यां स्नानार्थं चागच्छतः पुंसः पदेपदेऽश्वमेधराजसूयादीनां फलंन दुर्लभिनिति ॥९॥ अन्ये च नदा नद्यश्च वर्षे वर्षे संति बहुशो मेर्वादिगिरिदुहितरः शतशः ॥ १० ॥ तत्रापि भारतमेव वर्षे कर्मचेत्रमन्यान्यष्टवर्षाणि स्वर्गिणां पुण्य-शेषोपभोगस्थानानि भौमानि स्वर्गपदानि व्यपदिशंति ॥ ११ ॥ एषु पुरुषाणामयुतपुरुषायुर्वर्षाणां देवकल्पानां नागायुतप्राणानां वज्रसंहनन-बलवयोमोदप्रमुदितमहासौरतमिथुनव्यवायापवर्गवर्षधृतैकगर्भकलत्राणां तत्र तु त्रेतायुगसमः कालो वर्तते ॥ १२ ॥ यत्र ह देवपतयः स्वैः स्वैर्गण-नायकैविंहितमहार्हणाः सर्वर्तुकुषुमस्तबकफलकिसलयश्रिया नम्यमानविटपलताविटिपिभिरुपशुम्भमानरुचिरकाननाश्रमायतनवर्षगिरिद्रोणीषु तथा चामळजळाशयेषु विकचविविधनववनरुहामोदमुदितराजहंसजळकुक्कुटकारंडवसारसचकवाकादिभिर्मधुकरनिकराकृतिभिरुपकूजितेषु स्खलिततीव्रतरवेगेन ॥ ९ ॥ बहुशो बहुविधाः । मेर्वादिगिरीणां दुहितरस्तत्त्रस्ताः ॥१०॥ दिव्यभौमबिलभेदात्त्रिविधः स्वर्गः । तत्र भौमस्वर्गस्य पदानि स्थानानि व्यपदिशंति ॥ ११ ॥ अयुतं पुरुषमानेन आयुर्वर्षाणि येषाम्। वज्जवद्ददं संहननं शरीरं तस्मिन्बलवयोमोदास्तैः प्रमुदितानि यानि महासौरतानि मिथुनानि तेषां व्यवायापवर्गे संभोगावसाने एकवर्षशेषे आयुपि धृत एको गर्भो यैस्तादृशानि कलत्राणि येषाम् । त्रेतायुगसमः विषयसुखोत्कर्षात् । कृतथुगे हि सर्वे ध्याननिष्ठाः द्वापरादौ तु दुःखबहुलाः ॥ १२ ॥ यत्र ह येषु हि वर्षेषु देवपतयः स्वैः स्वैः सेवकगणेषु मुख्यैः कृतमहोपचाराः संतः स्वैरं विहरंतीत्यन्वयः । केषु स्थानेषु । सर्वेषु ऋतुषु कुसुमस्तवकादीनां श्रिया समृद्ध्यात्यंतं नम्यमाना विटपास्तदाश्रिता लताश्र येषु तैर्विटपिमिरुपशुम्भ-

श्रीधरी

अ०१७

॥२४॥

इत्येवं पठंति ॥ २२ ॥ २३ ॥ नीचीना अघोम्रखाः ॥२४–२६॥ चतुर्दिचु मेरुमूलाद्योजनसहस्रंत्यक्त्वाग्नेः परितः परिधय इव जठरदेवक्टादयस्तिष्टंति अतोऽष्टादशयोजनसहस्रं प्रमाणमत्रो-क्तम् । वैष्णवादिपुराणेषु परिमाणादि यत्पुनः ॥ अन्यथा वर्णितं तत्त् कल्पमेदाद्यपेक्षया ॥ द्वि सहस्रं पृथू च । २७ ॥ २८ ॥ यथादिशं प्राच्यादि दिचु यथारूपमिद्रादिवर्णानतिक्रमेण । तुरीयमानेन सार्धद्विसहस्रप्रमाणेन । नामानि पुराणांतराज्ज्ञातव्यानि । यथोक्तम् । मेरौ नव पुराणि स्युर्मनोवत्यमरावती ॥ तेजोवती संयमनी तथा कृष्णांगना परा ॥ श्रद्धावती गंधवती तथा चान्या महोदया ॥ यशोवती च ब्रक्षेंद्रवह्मचादीनां यथाक्रममिति ॥ २९ ॥ इति पंचमे टीकायां पोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ ततः सप्तद्शे गंगागमनं तचतुर्दिशम् ॥ इलावृते च रुद्रेण संकर्षण-निपेवणम् ॥ १ ॥ यज्ञलिंगस्य बलेर्यज्ञे लिंगं त्रिविक्रममूर्तिर्यस्य । विक्रमतो दक्षिणेन पदा भुवं क्रांत्वा वामपदमुत्क्षिपतो वामपादांगुष्ठनखेन निर्मित्रमूर्घ्वमुपरिभागो यस्यांडकटाहस्य तस्य कुरंगकुररकुसुंभवैकंकत्रिकूटशिशिरपतंगरुचकनिषधशिनीवासकपिलशंखवैदूर्यजारुधिहंसर्पभनागकालंजरनारदादयो विंशति गिरयो मेरोः कर्णिकाया इव केसरभूता मूलदेशे परित उपऋतुप्ताः ॥ २६ ॥ जठरदेवक्टौ मेरुं पूर्वेणाष्टादशयोजनसहस्रमुदगायतौ द्विसहस्रं पृथुतुंगौ भवतः। एवमपरेण पव-नपारियात्रौ दक्षिणेन कैलासकरवीरौ प्रागायतावेवमुत्तरतिस्थिगमकरावष्टिभिरेतैः परिस्तृतो अभिरिव परितश्चकास्ति कांचनिगरिः ॥२७॥ मेरोम् र्धनि भगवत आत्मयोनेर्मध्यत उपक्लप्तां पुरीमयुतयोजनसाहस्रां समचतुरस्रां शातकोंभी वदंति ॥ २८ ॥ तामनु परितो छोकपाछानामष्टानां यथोदिशं यथारूपं तुरीयमानेन पुरोऽष्टावुपक्लप्ताः ॥ २९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कंधे भुवनकोशवर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥१६॥श्रीशुक उवाच ॥ तत्र भगवतः साचाद्यज्ञिलंगस्य विष्णोर्विकमतो वामपादांगुष्टनखिनिर्मिन्नोध्वांडकटाहविवरेणांतःप्रविष्टा या वाह्यजलधारा तचरणपंकजा-वनेजनारुणिकंजल्कोपरंजिताखिळजगद्घमळापहोपस्पर्शनामळा साक्षाद्भगवत्पदीत्यनुपळिक्षितवचोऽभिधीयमानाऽतिमहता काळेन युगसहस्रोपळक्ष-णेन दिवो मूर्धन्यवततार यत्तद्विष्णुपदमाहुः ॥ १ ॥ यत्र ह वाव वीरव्रत औत्तानपादिः परमभागवतो अस्मत्कुलदेवताचरणारविंदोदकमिति यामनु-सवनमुत्ऋष्यमाणभगवद्भक्तियोगेन दृढं क्लिंग्यमानांतरहृद्य औत्कंट्यविवशामीलितलोचनयुगलकुड्मलविगलितामलवाष्पकलयाऽभिव्यज्यमानरोम-पुलककुलको अधुना अपि परमादरेण शिरसा बिमर्ति ॥२॥ ततः सप्त ऋषयस्तत्मभावाभिज्ञा यां ननु तपस आत्यंतिकी सिद्धिरेतावती भगवति सर्वा-विवरेणांतः प्रविष्टा या बाह्यजलधारा सा दिवो मूर्धन्यवततारेत्यन्वयः । तस्य यच्चरणपंकजंतस्यावनेजनेन क्षालनेनारुणंतद्भतं कुंकुमं तदेव किंजल्कास्तैरुपरंजिता अतएवाखिलस्य जगतोऽघमला-पहमुपस्पर्भनं यस्यास्तथाप्यमला तन्मलसंगश्र्न्या साक्षाद्भगवत्पदीति यदनुपलक्षितं जाह्नवीभागीरथीत्याद्यपलक्षणांतररिहतं वचो नाम तेनाभिधीयमाना तस्मिन्समये भगवत्पदी नाम पश्चान्ना-मांतराणि जातानीत्यर्थः। कोऽसौ दिवो मूर्धा तमाह । यदिति ॥ १ ॥ किं तिद्धिण्यादं तदाह । यत्रेति । वीरत्रतो इढसंकल्पः अस्मत्कुलदेवताया हरेश्वरणारविंदोदकिमिति हेतोः परमाद्रेण बिभर्तीत्यन्त्रयः । कथंभूतः सन् प्रतिक्षणं वर्धमानेन भगवद्भक्तियोगेन दढमत्यंतं क्थियमानमंतर्हद्यं यस्य । अतएवीत्कंट्येन विवशमामीतितं यल्लोचनयुगलं तदेव कुड्मले ताभ्यां विगलितममलं बाष्पं तस्य कलया सहाभिन्यज्यमानं रोमपुलकानां कुलं यस्य ॥२॥ ततः सप्त ऋषयस्तस्या गंगायाः प्रभावाभिज्ञाः संतो यां जटाज्दैरुद्वहंतीत्यन्वयः। एतावत्येव नातोऽधिकास्तीत्यभिप्रायवंतः।

मानानि शोभमानानि रुचिराणि काननानि येषु तेष्वाश्रमायतनेष वर्षागरिद्रोणीषु च । तथा अमलेषु जलाशयेषु विकचानि विकासीनि विविधानि नवानि च यानि वनरुहाणि नीरजानि तेषामामोदेन मुदितै राजहंसादिभिर्मधुकरनिकराणां चाकृतिभिर्जातिविशेषेरुपकुजितेष कामेन कलिलैः जुभितैर्विलासादिभिराकृष्टं मनो दृष्टिश्च येषां ते ॥१२॥ नवस्विप वर्षेषु ये पुरुषास्तेषां तदनु-ग्रहाय स चासौ वच्यमाणोऽनुग्रहस्तदर्थमात्मतत्त्वन्युहेन स्वमृतिसमृहेन सन्निधीयते सन्निहितो भवति ॥१४॥ अपरोऽर्वाचीनः । पश्चान्नवमस्कन्धे ॥ १५ ॥ भवानीनाथा स्वामिनी येपां तैः स्त्रीगणानामर्बुदसहस्रेरवरुद्धचमानः सर्वतः सेन्यमानः । आत्मनः प्रकृतिं कारणम् । आत्मनि समाधिध्यानं यस्य तेन रूपेण । एतद्वच्यमाणं मंत्रादिकमिगृणन् जपन् ॥ १६ ॥ सर्वेषां गुणानां संख्यानं प्रकाशो यस्मात् त्वन्यक्तायाप्रमेयाय ॥ १७ ॥ हे भजन्य ! भजनीयत्वात्त्वं परमेश्वरं भज इत्यन्वयः । अरणं शरणं पादपंकजं यस्य । कृत्स्नस्य भगस्यैश्वर्यादिषा ब्गुण्यस्य परमयनमा-श्रमम् । भक्तेष्वलमत्यर्थं भावितं प्रकटितं भूतभावनं स्वरूपं येन । भवापहं संसारहरम् । भक्तेष्वत्यनुपंगः । भवं भावयतीति तथा तम् । अर्थादभक्तेष्विति द्रष्टव्यम् ॥ १८ ॥ ईश्वरत्वम्रपपाद-दिभिर्विचित्रविनोदैः सुललितसुरसुन्दरीणां कामकलिलविलासहासलीलावलोकाकृष्टमनोदृश्यः स्वैरं विहरंति ॥ १३ ॥ नवस्वपि वर्षेषु भगवान्ना-रायणो महापुरुषः पुरुषाणां तदनुत्रहायात्मतत्त्वव्यूहेनात्मना उद्यापि सन्निधीयते ॥ १४ ॥ इलावृते तु भगवान् भव एक एव पुमान्न ह्यन्यस्तत्रा-परो निर्विशति भवान्याः शापनिमित्तज्ञो यत्प्रवच्यतः स्त्रीभावस्तत्पश्चाद्वच्यामि ॥ १५ ॥ भवानीनाथैः स्त्रीगणार्बुदसहस्रेरवरुद्यमानो भगवतश्चतु-मूर्तेर्महापुरुषस्य तुरीयां तामसीं मूर्ति प्रकृतिमात्मनः संकर्षणसंज्ञामात्मसमाधिरूपेण सन्निधाप्यैतदिभगृणन् भव उपधावति ॥ १६ ॥ श्रीभगवानु-वाच ॥ ॐ नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुणसंख्यानायानंतायाव्यक्ताय नम इति ॥ १७ ॥ भजे भजन्यारणपादपंकजं भगस्य ऋत्स्नस्य परं परायणम् ॥ भक्तेष्वलंभावितभूतभावनं भवापहं त्वा भवभावमीश्वरम् ॥ १८ ॥ न यस्य मायागुणिचत्तवृत्तिभिर्निरीक्षतो ह्यण्विप दृष्टिरज्यते ॥ ईशे यथा नोऽजितमन्युरंहसां कस्तं न मन्येत जिगीषुरात्मनः ॥ १९ ॥ असदृहशो यः प्रतिभाति मायया क्षीवेव मध्वासवताम्रलोचनः ॥ न नाग-वध्वो ऽर्हण ईशिरे हिया यत्पादयोः स्पर्शनधर्षितेन्द्रियाः ॥ २० ॥ यमाहुरस्य स्थितिजन्मसंयमं त्रिभिर्विहीनं यमनंतमृषयः ॥ न वेदसिद्धार्थमिव कचितिस्थतं भूमंडलं मूर्धसहस्थामसु ॥ २१ ॥ यस्याद्यं आसीदुगुणविग्रहो महान्विज्ञानिधिष्णयो भगवानजः किल ॥ यत्संभवोऽहं त्रिवृतास्वतेजसा यंस्तामसत्वेन प्रसक्तमनादरं वारयति । न यस्येति निरीक्षमाणस्यापि दृष्टिर्मायागुणैर्विपयैश्चित्तवृत्तिभिः करणैश्चाण्यपीषदिष नाज्यते न लिप्यते । किमर्थं निरीक्षमाणस्य । ईशे ईशनाय नियमनाय । ईशनमीट् । संपदादित्वाद्भावे क्विप् । अत्र वैधम्ये दृष्टान्तः । यथा अजितकोधवेगानां नोऽस्माकं दृष्टिरज्यते न तथेति । अत आत्मन इंद्रियाणि जिगीपुर्जेतुमिच्छुर्मुसुसुस्तं को न मन्येत नाद्रियेत ॥ १९ ॥ नजु सुरामद्याभ्यां मत्तस्य कुतो दृष्टिर्नाज्यते तत्राह । असती दृष्टिर्यस्य तस्य स्वमायया क्षीवो मत्त इव यो भयंकरः प्रतिभाति । मध्वासवाभ्यां ताम्रलोचन इव च । नागवधृविमोहनेन तथा प्रतिभानं युक्तमित्याह । नेति । पदार्चने यस्य पादयोः स्पर्शनेन धर्षितं मोहितमिन्द्रियं मनो यासां ठा हिया लज्जया सजादहणे न ईशिरे न शेकः । कस्तं न मन्येतेति पूर्वेणैवान्वयः ॥ २० ॥ अस्य विश्वस्य स्थितिजन्मसंयमहेतुं यमादुः । अतएव त्रिभिः स्थित्यादिभिविंहीनमनंतं च यमादुः । ऋषयो मंत्राः छंदोऽनुरोघेन दीर्घपाठे ऋकारो देवमाता रूच्मीः

सा च ऋषयश्रेत्यर्थः । अनंतत्वं दर्शयति । मूर्घसहस्रमेव धामानि स्थानानि तेषु कविनिदेकदेशस्थितं भूमण्डलं यो न वेद । सिद्धार्थं सर्पपिव । तस्मै नम इति चतुर्थेनान्वयः ॥ २१ ॥ तत्र जन्महेतुत्वं महदादिद्वारेण प्रपंचयति । यस्य गुणनिमित्तो महात्रामविग्रह आसीत् । विज्ञानं सत्त्विषण्यमाश्रयो यस्य सः । तस्य चित्तरूपत्वेन सत्त्रप्रधानत्वात् । स एव किलाधिदैवो वासुदेवामेदविवक्षया भगवानजो ब्रह्मा। यत्संभवो यस्माद्ब्रह्मणः संभूतोऽहं रुद्रः । त्रिवृता त्रिगुणेन स्वतेजसा स्वविभृतिह्रपेणाहंकारेण वैकारिकं देवतावर्गे तामसं भूतवर्गमेंद्रियमिद्रियवर्गे च सुजे सुजामि ॥ २२ ॥ किंच एते वयं महदादयः सर्वे यस्यानुग्रहादिदं ब्रह्मांडं सुजामः । कथंभताः । यस्य महात्मनो वशे स्थिताः संतः । यतः सुत्रेण क्रियाशक्त्या यंत्रिताः प्रोताः शकुन्ताः पक्षिण इव लौकिकेन सूत्रेण वयमित्युक्तं तानेवाह। महानहंकारश्च वैकृताद्यः पूर्वीक्ता वर्गाश्च ॥ २३॥ स्थितिलयहेतुन्वं दर्शयन्त्रणमित येन निर्मितामेतां मायामेवायं जनोऽख्यसा वेद नतु तिन्नस्तारणयोग्यमुपायं किंदिविदिप वेदेति स्थितिहेतुत्वं दिशतम्। कोदृशीम्। कर्माण्येव पर्वाणि ग्रंथयस्तानि नयित प्रापयतीति तथा ताम्। वैकारिकं तामसमैन्द्रियं सुजे ॥ २२ ॥ एते वयं यस्य वशे महात्मनः स्थिताः शकुंता इव सूत्रयंत्रिताः ॥ महानहं वैकृततामसेन्द्रियाः सुजाम सर्वे यद्नुग्रहादिदम् ॥ २३ ॥ यन्निर्मितां कर्ह्याप कर्मपर्वणीं मायां जनोऽयं गुणसर्गमोहितः ॥ न वेद विस्तारणयोगमंजसा तस्मै नमस्ते विखयोद-यात्मने ॥ २४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ श्रीशुक उवाच ॥ तथा च भद्रश्रवानाम धर्मसुतस्तत्कुरुपतयः पुरुषा भद्राश्ववर्षे साक्षाद्भगवतो वासुदेवस्य प्रियां तनुं धर्ममयीं हयशीर्षाभिधानां पर्मेण समाधिना सन्निधाप्येदमभिगृणंत उपधावंति ॥ १ ॥ भद्रश्रवस ऊचुः ॥ ॐ नमो भगवते धर्मायात्मविशोधनाय नम इति ॥ २ ॥ अहो विचित्रं भगविद्वचेष्टितं व्नंतं जनोऽयं हि मिपन्न पश्यित ॥ ध्या-यन्नसद्यहिं विकर्म सेवितुं निर्हृत्य पुत्रं पितरं जिजीविषति ॥ ३ ॥ वदंति विश्वं कवयः स्म नश्वरं पश्यंति चाध्यात्मविदो विपश्चितः ॥ तथापि मुह्यंति तवाज मायया सुविस्मितं कृत्यमजं नतोऽस्मि तम् ॥ ४ ॥ विश्वोद्भवस्थानिरोधकर्म ते ह्यकर्तुरङ्गीकृतमप्यपावृतः ॥ युक्तं न चित्रं त्विय कार्यकारणे सर्वात्मिन व्यतिरिक्ते च वस्तुतः ॥ ५ ॥ वेदान्युगांते तमसा तिरस्कृतान् रसातलाद्यो नृतुरंगविष्रहः ॥ प्रत्याददे वै कवयेऽभियाचते

प्रलयहेतुत्वमाह । विलीयतेऽस्मिन्निति विलयः उदेत्यस्मादित्युदयः विलयश्रोदयश्चात्मा स्वरूपं यस्य तस्मै नमः ॥ २४ ॥ इति पश्चमे टीकायां सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ अष्टादशे ततो मेरोः पूर्वादिकमतिस्तृ ॥ त्रिषु चोत्तरवर्षेषु सेव्यसेवकवर्णनम् ॥ १ ॥ भद्रश्रवा वर्षपतिः तस्य कुल्पतयः सेवकमुख्याश्च ॥ १ ॥ भद्रश्रवस ऊचुरिति । प्राणभृत उपद्धातीतिवद्गणलक्षणया वद्योगाद्गणिषु लिंगसमवायन्यायेन वहुवचनम् ॥ २ ॥ अयं जनो मिपन्निप पश्यन्निप व्नंतं हिंसंतं न पश्यित नालोचयतीति अगवद्विचेष्टितमेव। तच्च विचित्रम्। अद्रश्ने
लिंगम् । पुत्रं वालं पितरं वृद्धं मृतं निर्हत्य दग्ध्वा स्वयं तदुभयधनैजिजीविषति जीवितुमिच्छिति । पाठान्तरे तु छंदःसामंजस्यम् । कि धर्माद्यर्थम् न । यि यतोऽसत्तुच्छं विषयसुखं सेवितुं
विकर्म पापमेव ध्यायन् ॥३॥ नन्वविद्वान्न पश्यित किमत्र चित्रं तत्राह । नश्चरं वदंति स्म शास्त्रतः पश्यिनिच समाधौ । हे अज ! तथापि मायया मुद्धंति एतच्च तव कृत्यं चेष्टितं सुविस्मितमितचित्रमतः शास्त्रादिश्रमं विहाय तं त्वामजं नतोऽस्मि ॥ ४ ॥ इदमपरं चित्रवत्प्रतीयमानमित त्विय न चित्रमित्याह । विश्वोद्धवादिकमिकतुरप्यपगता आवृदावरणं यस्माचादशस्यापि तेऽङ्गीकृतं

श्रीघरं

2021

वेदेन । त्विय तन्न चित्रम् । यतो मायया सर्वात्मिन कार्यस्य कारणे स्रष्टरि कर्म युक्तम् । वस्तुतः सर्वव्यतिरिक्ते निरुपाधावनाष्ट्रतत्वमकर्तृत्वं च युक्तम् ॥ ५ ॥ परमेश्वरत्वेन प्रस्तुतावतार-चरितमाह । वेदानिति । तमसा दैत्यरूपेण तिरस्कृतानपनीतान् । ना च तुरंगश्च नृतुरंगो तद्रूपो विग्रहो यस्य । कवये ब्रह्मणे । तद्र्थमवितथेहिताय सत्यसंकल्पाय ॥ ६ ॥ उत्तरत्र प्रह्लादचरित्रे । महापुरुषस्य गुणानां भाजन आश्रयः। दैत्यदानवकुलस्य तीर्थीकरणं शीलमाचरितं च यस्य। फलसंकल्पेन व्यवधानशून्यश्चासावनन्यश्चाव्यभिचारी यो भक्तियोगस्ते-नोपास्ते सेवते ॥ ७ ॥ तेजसामपि तेजसे । आविराविः अतिप्रकटो भव वीष्सा वा । कर्माशयान्कर्मवासनाः । कर्माश्रयानिति पाठे रागादीन् रंघय निर्देह । भूयिष्ठाः भूयाः ॥ ८ ॥ विश्वस्य स्वस्ति प्रार्थने खलस्यापि भवेत्तच साधुपीडां विना न स्यात्। अन्योन्यसमंगलं ध्यायतां च भतानामन्योन्यद्यातं विना न भवेदित्याशंक्याह। खलः प्रसीदतां प्रसीदतु क्रौर्यं त्यजतु । भूतानि च मिथः शिवमेव ध्यायंतु । तेषां मनश्च भद्रमुपशमादिकं भजतु । नोऽस्माकं मितरिप शब्दाद्भतानां न मितरहैतुकी निष्कामा सती ॥ ९ ॥ नः संगः क्वापिमा स्यात्।यदि कथंचितस्यात्त-तस्मै नमस्ते अवितथेहिताय इति ॥६॥ हरिवर्षे चापि भगवान्नरहरिरूपेणास्ते तद्रपत्रहणनिमित्तमुत्तरत्राभिधास्ये तद्दयितं रूपं महापुरुषगुणभाजनो महाभागवते दैत्यादानवकुलतीर्थीकरणशीलाचरितः प्रहादो ऽव्यवधानानन्यभक्तियोगेन सह तद्वर्षपुरुषैरुपास्ते इदं चोदाहरति ॥ ७ ॥ ॐनमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ॐस्वाहा अभयमभयमात्मिन भूयिष्ठा ॐचौम् ॥ ८ ॥ स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायंतु भूतानि शिवं मिथो धिया ॥ मनश्र भद्रं भजतादधोक्षज आवेश्यतां नो मतिरप्य-हैतकी ॥ ९ ॥ माऽऽगारदारात्मजवित्तबंधुषु संगो यदि स्याद्भगवित्रयेषु नः ॥ यः प्राणवृत्त्या परितुष्ट आत्मवान्सिद्धचत्यदूरात्र तथेन्द्रियप्रियः ॥ १० ॥ यत्संगलब्धं निजवीर्यवैभवं तीर्थं मुहः संस्पृशतां हि मानसम् ॥ हरत्यजो उन्तःश्रुतिभिर्गतो उङ्गजं को वै न सेवेत मुकुन्दविक्रमम् ॥११॥ यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यकिंचना सर्वेर्गुणैस्तत्र समासते सुराः ॥ हरावभक्तस्य कुतो महदुगुणा मनोरथेनासति थावतो बहिः ॥ १२ ॥ हरिहिं साक्षाद्भगवान शरीरिणामात्मा झषाणामिव तोयमीप्सितम् ॥ हित्वा महांस्तं यदि सञ्जते गृहे तदा महत्त्वं वयसा दंपतीनाम् ॥ १३ ॥ तस्माद्र-

र्षागारादिषु मा स्यात्कितु भगवित्त्रयेष्वेव । आगारादिसंगे दोषमाह। य इति । इंद्रियप्रियो गृहाद्यासक्तः ॥१०॥ भगवित्त्रयसंगे गुणमाह।येषां भगवित्रयाणां संगान्छव्धं मुकुंदिविक्रमं श्रुतिभिः श्रुवणादिभिः संस्पृशतां सेवमानानां पुंसामंतर्गतोऽजो मानसं मलं हरित । कथंभूतं विक्रमम् । निजमसाधारणं वीर्यवैभवं प्रभावातिशयो यस्य । तीर्थं तु गंगादि मुहुःसंस्पृशतामंगजं मलं केवलं हरित नतु वासनाः तान्को वै न सेवेतेत्यन्वयः ॥११॥ मानसमलागगमफलमाह । यस्येति । अकिंचना निष्कामाः । मनःशुद्धौ हरेभिक्तभवित । तत्थ तत्त्रसादे सित सर्वे देवाः सर्वे गुणभिष्मिज्ञाना-दिभिः सह तत्र सम्यगासते नित्यं वसंति । गृहाद्यासक्तस्य तु हरिभक्त्यसंभवात्कृतो महतां गुणा ज्ञानवैराग्यादयो भवंति । असति विषयसुखे मनोरथेन विष्विचतः ॥१२॥ नतु हरिविमुखस्य गृहाद्यासक्तस्यापि लोके महत्त्वं दश्यते । सत्यं दृश्यते तत्तृपृहासास्पद्मिति सहेतुकमाह । हरिहीति । यथा झपाणां मीनानामीप्सितं तोयमेवात्मा तेन विना जीवनाभावात् । महानितिप्रसिद्धोऽपि गृहे यदि सन्जते तदा दंपतीनां मिथुनानां शुद्धादिष्विप प्रसिद्धं वयसैव केवलं यन्महत्त्वं तदेव तस्य भवति नतु ज्ञानादिना । मिथुनेषु पूज्यमानेषु स्वीभ्यः पुंसां महत्त्वं वालमिथुनेभ्यश्च वृद्धिम-

गर्दा।

थुनानां महत्त्वं यथेत्यर्थः ॥१३॥ यस्मादेवं तस्माद्गृहं हित्वाऽकुतोगयं नृषिहपादं भजतेत्यसुरानुपदिशति । कीदृशं गृहम् । रजस्तृष्णा रागोऽभिनिवेशरजआदीनां मूलं कारणमतएव संसृतीनां जन्ममरणादीनां चक्रवालं मंडलमिवच्छेदो यस्मात् ॥१४॥ केतुमालेऽपि कामदेवस्वरूपपेणास्त इति शेषः । किमर्थमास्तेऽत आह । लच्म्या इति प्रजापतिः संवत्सरो वै प्रजापतिरिति श्रुतेः । तस्य दुहितरो राज्यभिमानिन्यो देवताः पुत्रा दिवसाभिमानिनो देवास्तेषां च प्रियचिकीर्पया । पृरुपायुषा वर्षशतेन यान्यहोरात्राणि तैः परिसंख्यानं गणना येषाम् । पट्त्रिशत्सहस्राणामित्यर्थः । यासां दुहितृणां महापुरुपस्य महास्त्रं चक्रं तस्य तेजसा ॥ १५ ॥ रमां रमयन् स्वीयानींद्रियाणि रमयते । केन साधनेन रमयंस्तदाह । अतीव सुललितया गत्या यो विलासस्तेन विलिसतो हिया । हित्रा हासलेशो मंदिस्मतं तत्सिहितोऽवलोक एव लीला तया किचिदुत्तंभितमुतुंगितं सुन्दरं यद्भूम्ंडलं तेन सुमगं यद्भवारविदं तस्य श्रिया ॥१६॥ तद्भविदंवसाधिष्ठातृभिरुपेता ॥१७॥

जोरागिवपादमन्युमानस्पृहाभयदेन्याधिम्लम् ॥ हित्वा गृहं संसृतिचक्रवालं नृसिंहपादं भजताकुतोभयमिति ॥ १४ ॥ केतुमाले अपि भगवान्काम-देवस्वरूपेण लक्ष्याः प्रियचिकीर्पया प्रजापतेर्दुहितॄणां पुत्राणां तद्वर्पतीनां पुरुषायुषा इतिप्रतिस्वर्धयानानां यासां गर्भा महापुरुषमहास्रतेजसो-द्वेजितमनसां विध्वस्ता व्यसवः संवत्सरांते विनिपतंति ॥ १५ ॥ अतीव सुललितगितिशासिक्लिसतरुचिरहासलेशावलोकलीलया किंचिदुत्तंभित-सुंदरभूमंडलसुभगवदनारविंदिश्रिया रमां रमयित्रिद्वियाणि रमयते ॥ १६ ॥ तद्भगवतो मायामयं रूपं परमसमाधियोगेन रमा देवो संवत्सरस्य रात्रिषु प्रजापतेर्दुहितृभिरुपेता इहः च तद्भवृभिरुपास्ते इदं चोदाहरित ॥ १७ ॥ ॐ हां हीं हूं ॐ नमो भगवते हृषीकेशाय सर्वगुणविद्योपविल-चितात्मने आकृतीनां चित्तीनां चेतसां विद्योपाणां चाधिपतये पोडशकलाय छंदोमयायात्रमयायास्तमयाय सर्वमयाय सहसे ओजसे बलाय कांताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात् ॥ १८ ॥ स्त्रियो व्रतेस्त्वा हृषिकेश्वरं स्वतो ह्याराध्य लोके पतिमाशासते इन्यम् ॥ तासां न ते चै परिपात्यपत्यं प्रयं धनायूं पि यतो इस्वतंत्राः ॥ १९ ॥ स चै पतिः स्यादकुतोभयः स्वयं समंततः पाति भयातुरं जनम् ॥ स एक पवेतरथा मिथो भयं नैवात्मलाभाद-धिमन्यते परम् ॥ २० ॥ या तस्य ते पादसरोरुहाईणं निकामयेत्सा इखिलकामलंपटा ॥ तदेव रासीप्तितमीप्तितो इचितो यद्भग्वाच्या भगवन्त्र-

सर्वेर्गुणिवशेषैः श्रेष्टवस्तुभिर्विलक्षितो लक्षीकृत आत्मा यस्य । आकृतीनां क्रियाणाम् । चित्तीनां ज्ञानानाम् । चेतसां संकल्पाध्यवसायादीनाम् । विशेषाणां तत्तद्विपयाणाम् । पोडश कला अंशा एकादशेन्द्रियपंचिविषयलक्षणा यस्य । छंदोमयाय वेदोक्तकर्मप्राप्याय । अन्नसयायान्नोषष्टस्यत्वात्। अमृतमयाय परमानन्दाविष्कारत्वात्। सर्वमयाय सर्वविषयत्वात् । सहसे ओजसे बलाय तद्वेतुत्वात् ॥१८॥ त्वत्कामेनैव त्वत्सेवकत्वादहं कृतार्थाऽस्मि । अन्यकामनया तु त्वामचैत्यो न परिपूर्णमनोरथाः स्युरित्याह । स्विय इति । स्वत एव हपीकाणामीश्वरं पति संतं त्वामाराध्य याः स्वियोऽन्यं पति प्रार्थयन्ते । पतिकामानां हि कामाराधनं व्रतेषु प्रसिद्धम् । तासामपत्यादीनि ते पतयो न पातुं शक्ताः ॥१९॥ अतस्ते पतय एव न भवंतीत्याह । सवा इति । स चैवंभृतः पतिर्भवानेक एव नान्यो यो भवानात्मलाभात्परमन्यद्धिकं न मन्यते । इत्रथाऽन्याधीनसुखस्य न स्वतन्त्रता । स्वतंत्रनानात्वे च मंडलेश्वराणामिव मिथो भयं स्यादित्यर्थः ॥२०॥ किंच निष्कामभजनेऽप्रार्थिता एव सर्वे कामा भवंति । सकामभजने तु कामितमात्रमनित्यं चेत्याह । या स्वी तस्योक्तलक्षणस्य तव पादसरोक्रहस्यार्हणं पूजामेव कामयेन फठांतरं साऽखिलेषु कामेषु लंपटा

श्रीधर्र

25021

सर्वान्कामान्त्राप्नोतीत्यर्थः । ईप्सितमीप्सितः फलांतरमाप्तुमपेक्षितः सन्निविश्वेत्ति तदेवैकं रासि ददासि । किंच । यद्यतः फलभोगानंतरं भन्ना याच्ना याचितोऽथों यस्याः साम्रतप्यते दुःखं प्राप्नोति तदेव रासि नतु नित्यम् ॥२१॥ ननु ममाईणे कुतः सर्वकामप्राप्तिस्त्वमेव कामार्थिभिः सेव्यसेऽत आह । मत्प्राप्तये ब्रह्मादयस्तपस्तप्यते कुर्वन्ति । कथंभूताः । ऐन्द्रिये सुखे धीर्येपाम् । अलुक्समासः । तथापि भवत्पादपरायणाद्दते मां न विदंति । मत्कटाक्षविलिसिता विभृतीने लभंत इत्यर्थः । यतस्त्वय्येव हृदयं यस्याः साऽहं त्वत्परतंत्रत्वाच्वदनुवर्तिनमेव विलोकयामि नान्यमित्यर्थः ॥ २२ ॥ इदानीं कृषां प्रार्थयते । स त्वमिति । यद्भजनं विना न कश्चित्पुरुषार्थः स त्वम् । त्वदिति त्वया यस्करांबुजं सात्वतां भक्तानां शीष्ण्यधायि कृपया न्यस्तं तन्ममापि शीर्ष्णि निघेहीति शेषः । कथंभृतम् । वंदितं सर्वकामवित्वेन सिद्धः स्तुतम् । नच मिय तवानादरः । यतो हे वरेण्य ! मां वक्षसि लच्म विभिष्ति । अहो चित्रमेतत् । मिय केवलमादरमात्रं भक्तेषु तु परमा कृपाऽत ईश्वरस्य तव यन्मायया ईहितं तत्को वितर्कियतुं समर्थः ॥ २३ ॥ २४ ॥ सच्वाय सच्वप्रधानाय । मुक्यतमाय प्राणाय स्त्रात्मने ॥ २५ ॥ उरुः स्वनो वेदात्मको नादो यस्य । य इदं विश्वं ब्राह्मणादिन

तप्यते ॥ २१ ॥ मत्याप्तये ऽजेशसुरादयस्तप्यंत उग्रं तप ऐद्रियेधियः ॥ ऋते भवत्पादपरायणात्र मां विंदंत्यहं त्वद्धदया यतो ऽजित ॥ २२ ॥ स त्वं ममाप्यच्युत शीर्षण वंदितं करांबुजं यत्त्वद्धायि सात्वताम् ॥ विभर्षि मां लद्दम वरेण्य मायया क ईश्वरस्येहितमूहितुं विभुरिति ॥ २३ ॥ रम्यके च भगवतः प्रियतमं मात्स्यमवताररूपं तद्वर्षपुरुषस्य मनोः प्राक्प्रदर्शितं स इदानीमपि महता भक्तियोगेनाराधयतीदं चोदाहरित ॥ २४ ॥ ॐ नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्त्वाय प्राणायौजसे सहसे बलाय महामत्स्याय नम इति ॥२५॥ अंतर्बिहश्राखिललोकपालकैरदृष्टरूपो विचर-स्युरुस्वनः ॥ स ईश्वरस्त्वं य इदं वशेऽनयन्नाम्ना यथा दारुमयीं नरः स्त्रियम् ॥ २६ ॥ यं लोकपालाः किल मत्सरज्वरा हित्वा यतंतोऽपि पृथक्समेत्य च ॥ पातुं न शेकुर्द्धिपदश्चतुष्पदः सरीसृपं स्थाणु यदत्र दृश्यते ॥ २७ ॥ भवान्युगांतार्णव ऊर्मिमालिनि क्षोणीमिमामोषिधवीरुधां निधिम् ॥ मया सहोरु क्रमते उज ओजसा तस्मै जगत्प्राणगणात्मने नम इति ॥२८॥ हिरण्मये उपि भगवान्निवसति कूर्मतनुं विभ्राणस्तस्य तित्रय-तमां तनुमर्यमा सह वर्षपुरुषैः पितृगणाधिपतिरुपधावति मंत्रमिमं वाऽनुजपति ॥ २९ ॥ ॐ नमो भगवते अकूपाराय सर्वसत्त्वगुणविशेषणाय नोप-लक्षितस्थानाय नमो वर्ष्मणे भूम्ने नमो नमोऽवस्थानाय नमस्ते ॥ ३० ॥ यद्रपमेतन्निजमाययाऽपितमर्थस्वरूपं बहुरूपरूपितम् ॥ संख्या न यस्या-

नाम्ना विधिनिषेघालंबनभृतेन वशेऽनयन्नियमितवान्स त्वमीश्वरः । तथा च श्रुतिः । तस्य वाक्तंतिनीमानि दामानीति ॥ २६ ॥ निन्वद्रादयो वशं नयन्ति लोकपालत्वात्कुतोऽहम् । यमिति मत्सर एव ज्वरो येषां ते । यं हित्वा द्विपदश्चतुष्पदः सरीसृपं जंगमं स्थाणु स्थावरं च यदत्र दृश्यते तिकिचिदिप पातुं न शक्ताः । स त्वमेव प्राणक्ष्पेण पालक ईश्वरश्चेत्यर्थः। तथा च श्रुतिः । ता अहिंसंताहसुक्थमस्म्यहसुक्थमस्मीत्यादि ॥ २७ ॥ अवतारचिरतमाह । भवानिमां क्षोणीं मया मनुना सह मत्सिहतां घृत्वेत्यध्याहारः । किमालावित प्रल्याणवे ओजसा क्रमते विचरित । यद्वा पातुमित्यस्यानुषंगः । क्षोणीं पातुं क्रमते उत्सहत इत्यर्थः। यतोऽजः । कीदृशीम् । ओषधीनां वीरुधां च निधिमाश्रयभृताम् । तस्मै नमः । जगतो यः प्राणगणस्तस्यात्मने नियंत्रे ॥२८॥ तित्रयतमां तां प्रियतमाम् ॥२९॥ अकूपाराय कूर्माय । सर्वः संपूर्णः सन्वगुणो विशेषणं यस्य । न उपलक्षितं स्थानं यस्य वारिचरत्वात् । वर्ष्मणे वर्षीयसे कालानविक्विनाय भूमने सर्वगताय

।।२७॥

अवस्थानायाधाराय ॥ ३० ॥ निजमाययार्षितं प्रकाशितमेतदर्थस्वरूपं दृश्यं पृथिव्यादि यस्यैव रूपं यतः पृथङ्नास्ति । कर्थभृतम् । बहुभी रूपै रूपितं निरूपितम् । यस्य च संख्या नास्ति कुतः अयथा मिथ्यैवोपलंभनात् । न हि मरीचिजलमेतावदिति संख्यातुं शक्यते । अव्यपदेशरूपिणे निरुक्तप्रपंचाकाराय ॥ ३१ ॥ बहुरूपत्वं दर्शयंस्तस्येश्वराद्व्यतिरेकमाह । जरायुजमिति । द्वीपग्रहर्चिमित्यभिधेयस्त्वमेवैको त त्वद्वचितिरक्तोऽस्ति । सर्वं खिन्वदं त्रह्योत्यादि श्रुतेरित्यर्थः ॥ ३२ ॥ सप्रपंचतामनुद्य तिन्रासेन प्रणमित यस्मिन्निति । असंख्येया अनंता विशेषा येषां तानि नामानि रूपाण्याकृतयश्च ताद्दशे यसिमस्त्विय कविभिः कपिलादिभिरियं चतुर्विशत्यादिसंख्या कल्पिता सती यया तत्त्वदृशा येन तत्त्वज्ञानेनापनीयते तस्मै ते सांख्यसिद्धांतरूपाय नमः परमार्थज्ञानरूपायेति वा ॥ ३३ ॥ एपा भुरुपधावति हेत्यन्वयः ॥ ३४ ॥ मंत्रैस्तत्त्वेन लिंग्यत इति तथा तस्मै । यज्ञा अयुपाः कतवः सयुपास्तद्भूपा अतएव महांतोऽध्वरा अवयवभृता यस्य । कर्मणा शुक्काय शुद्धाय यज्ञानुष्ठात्रे । त्रियुगाय कृतयुगे यज्ञाभावात् । यद्धा । किलियुगे छन्नत्वात् ॥ ३५ ॥ कवयो विद्वांसो विपश्चितो निप्रणा गुणेषु देहेंद्रियादिषु मध्नंति विचिन्वंति । मध्ना स्त्ययथोपलंभनात्तस्मै नमस्ते व्यपदेशरूपिणे ॥ ३१ ॥ जरायुजं स्वेदजमंडजोद्भिदं चराचरं देवपिपितृभृतमेंद्रियम् ॥ द्यौः खं चितिः शेलसरित्स-मुद्रद्वोपग्रहर्चेत्यभिधेय एकः ॥ ३२ ॥ यस्मिन्नसंख्येयविशेषनामरूपाकृतौ कविभिः कल्पितयम् ॥ संख्या यया तत्त्वदृशाऽपनीयते तस्मे नमः सांख्य-निदर्शनाय त इति ॥ ३३ ॥ उत्तरेषु च कुरुषु भगवान्यज्ञपुरुषः कृतवराहरूप आस्ते तं तु देवी हैषा भूः सह कुरुभिरस्खिटितभिक्योगेनोपधावित इमां च परमासुपनिषदमावतर्यति ॥ ३४ ॥ ॐनमो भगवते मंत्रतत्त्विलंगाय यज्ञकतवे महाध्वरावयवाय महापुरुपाय नमः कर्मशुक्काय त्रियुगाय नमस्ते ॥ ३५ ॥ यस्य स्वरूपं कवयो विपश्चितो गुणेषु दारुष्विव जातवेदसम् ॥ मध्नंति मध्ना मनसा दिहत्त्वो गृढं क्रियार्थैर्नम ईरितात्मने ॥ ३६ ॥ द्रव्यकियाहेत्वयनेशकर्तृभिर्मायागुणैर्वस्तुनिरीक्षितात्मने ॥ अन्वीक्षयांगातिशयात्मबुद्धिभिर्निरस्तमायाकृतये नमो नमः ॥३७॥ करोति विश्वस्थितिसंयमोदयं यस्येप्सितं नेप्सितमी चितुर्गुणैः ॥ माया यथा ऽयो अमते तदाश्रयं प्राव्णो नमस्ते गुणकर्मसाक्षिणे ॥ ३८ ॥ प्रमध्य दैत्यं प्रति-वारणं मुधे यो मां रसाया जगदादिसूकरः ।। कृत्वा अवदृष्टे निरगादुदन्वतः क्रीडिन्नवेभः प्रणता अस्म तं विभुमिति ।। ३९ ।। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कंधे भुवनकोशवर्णनं नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ किंपुरुषे वर्षे भगवंतमादिपुरुषं लद्मणाय्रजं सीता-विवेकसाधनेन मनसा। क्रियार्थैः कर्मभिस्तत्फलैश्र गूढमप्रकाशमानं दिदृक्षवः। एवं मथने ईरितः प्रकटित आत्मा स्वरूपं यस्य तस्मै नमः ॥ ३६ ॥ मथनमेव दर्शयंत्याह । द्रव्येति । द्रव्यं विषयः क्रिया इन्द्रियन्यापारः हेतुर्देवता अयनं देहः ईशः कालः कर्ताऽहंकारः एतैर्मायागुणैः कार्येरुपलक्षणैर्वस्तुत्वेन निरीक्षितो य आत्मा तस्मै । अन्बीक्षया विचारेणांगैर्यमानयमादिमिरति-शयात्मा निश्चयवती बुद्धिर्येषां तैनिरस्ता मायानिमित्ता आकृतिर्यस्मात्तस्मै ॥ ३७ ॥ तदेवं निर्गुणरूपेण प्रणमति । करोतीति । यस्येक्षितुर्जीवार्थमीप्सितम् । अत्यन्तानिच्छायामीचणायो-गात् । स्वार्थं तु नेप्सितम् । विश्वस्थित्यादि स्वगुणैर्माया करोति । तस्या जङत्वेऽपीश्वरसिन्निधानात्प्रवृत्तिं दृष्टांतेनाह । यथाऽयो लोहं ग्रान्णोऽयस्कांतानिमित्ताद्श्रमित तदाश्रयं तदिममुखं सत्

गुणानां कर्मणां जीवादृष्टानां च साक्षिणे तस्मै ते नमः ॥ ३८ ॥ अवतारचरितमाह । प्रमथ्येति । यो जगतामादिः कारणभूतः स्करो मां पृथ्वीमप्रदंष्ट्रे दंष्ट्राग्रे कृत्वा रसातलादारभ्योदन्वतः

श्रीघरा

अ०१९

प्रत्याणवादिमो गज इव निरगात् ततश्च प्रतिगजतुल्यं दैत्यं प्रमध्य यः क्रीडन् स्थितस्तं विश्वं प्रणताऽस्मीत्यन्वयः ॥३९॥ इति पंचमे टीकायामधादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ ऊनविशे किंपुरुषे मारते चोपवर्ण्यते ॥ सेन्यसेवकमावश्च भारतश्रेष्ट्यमेव च ॥ १ ॥ १ ॥ भर्ता चालौ मगवांश्च तस्य कथाम् ॥ २ ॥ आर्याणि लक्षणानि शीलं व्रतं च यस्मिन् । उपशिक्षितात्मने संयतचित्ताय उपासितोऽनुस्तो लोको येन । साधुवादः साधुत्वप्रसिद्धिस्तस्य निकपणाय निकपाश्मविद्यात्तिया परमसीम्न इत्यर्थः ॥ ३ ॥ श्रीरामं परमार्थक्षपेण प्रणमति । यदेकं वेदांतेषु प्रसिद्धं तत्त्वं तत्प्रपद्ये । तत्कथंभूतम् । विश्वद्धश्चासावनुभवश्च स एव मात्रा स्वरूपं यस्य । विश्वद्धत्वे हेतुः । प्रशांतम् । तत्रापि हेतुः । स्वतेजसा स्वरूपप्रकाशेन ध्वस्ता गुणानां विविधा जाग्रदाद्यवस्था यस्मिन् । अनुभवमात्रत्वे हेतुः । प्रत्यक् दृश्यादन्यत् । तत्कुतः । अनामकृष्यम् । ननु वस्तुत एवंभृतस्यापि जीवस्योक्तसर्वविषययो दृश्यते तत्राह । निरहम् । अहंकाराभावान्न तथा वैपरीत्यिमिन्यर्थः । ननु श्रीरामस्य स्वरूपं नैव प्रतीयते तत्राह । सुधिया पुंसा उपलस्यत इत्युपलंभनम् । शुद्धचित्तेन ब्रह्मत्वेनैवोपलम्यत इत्यर्थः ॥ १ ॥ कथं तिहं दश्ररथपुत्रत्वं तत्राह । विभोर्मत्यावतान्ति

भिरामं रामं तचरणसिन्नकर्षाभिरतः परमभागवतो हनुमान्सह किंपुरुषैरविरतभक्तिरुपास्ते ॥ १ ॥ आर्ष्टिषणेन सह गंधवेँरनुगीयमानां परम-कल्याणीं भर्तृभगवत्कथां समुपशृणोति स्वयं चेदं गायित ॥ २ ॥ ॐनमो भगवते उत्तमश्लोकाय नम आर्यछन्तणशीस्त्रताय नम उपशिन्तितात्मन उपासितलोकाय नमः साधुवादिनकषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नम इति ॥ ३ ॥ यत्तिद्विशुद्धानुभवमात्रमेकं स्वतेजसा ध्वस्तगुणन्यवस्थम् ॥ प्रत्यक् प्रशांतं सुधियोपलंभनं ह्यनामरूपं निरहं प्रपद्ये ॥ १ ॥ मर्त्यावतारित्वह मर्त्यशिक्षणं रक्षोवधायेव न केवलं विभोः ॥ कृतो अन्यथा स्याद्रमतः स्व आत्मनः सीताकृतानि व्यसनानीश्वरस्य ॥ ५ ॥ न वै स आत्मात्मवतां सुहत्तमः सक्तिस्रलोक्शोक्यां भगवान्वासुदेवः ॥ न स्त्रीकृतं कश्मलमश्चवित न लक्ष्मणं चापि विहातुमर्हति ॥ ६ ॥ न जन्म नूनं महतो न सीभगं न वाङ्न बुद्धिनीकृतिस्तोषहेतुः ॥ तैर्यद्विसृष्टानिप नो वनौकसश्चकार सख्ये वत लक्ष्मणायजः ॥ ७ ॥ सुरोअसुरो वाअपथवा नरो नरः सर्वात्मना यः सुकृतज्ञमुत्तमम् ॥ भजेत रामं मनुजाकृतिं हिरं य उत्तराननयत्कोशलान्दिविति ॥८॥ भारतेअपि वर्षे भगवान्नरनारायणाख्य आकल्पांतमुपिनत्विपर्मज्ञानवैराग्येश्वयोंपरामोपरमात्मोपलंभन-

रस्तु रक्षसो रावणस्य वधाय तस्य मनुष्यादन्यतोऽवध्य वात् । न केवलमेताविर्कात्वह संसारे स्त्रीसंगादिकृतं दुःखं दुर्वारमिति मर्त्यांनां शिक्षणं च शिक्षार्थमपीत्यर्थः । अन्यथा स्वे स्वरूपे रममाणस्य जगदात्मनः सीताविरहकृतानि कृतः स्यात् ॥ ५ ॥ विषयासक्त्यभावेन व्यसनानहित्वष्ठपपादयात । न व स भगवांस्त्रिलोक्यां क्वापि सक्तः । यत आत्मवतां धीराणा-मात्मा सुहत्तमश्च । अतो न स्त्रीकृतं मोहं प्राप्तुयात् न लच्मणं चेति देवद्तेन श्रीरामं संमंत्रयता विज्ञापितमत्रागतस्त्वया वध्य इति तदैव द्वारि स्थितं लच्मणं दुर्वाससमागतं विज्ञापिततुं प्रविष्टं हंतुष्ठ्यतो विशिष्ठवाक्यात्तत्याज तच्च न युज्येतेत्यर्थः ॥६॥ अतः श्रीराम एव सर्वैः सेव्य इति वक्तुं न तस्य तोषहेतुः सत्कुलजनमादि किंतु भक्तिरेवेत्याह । न जन्मिति । महतः पुरुपाजजनम महतः श्रीरामस्येति वा । सौभगं सौंदर्यम् । आकृतिर्जातिः । यद्यस्मात्तर्जनमादिभिविद्यष्टास्त्यक्तानिष् नो वनचरान् वत अहो लच्मणस्यायजोऽपि सखित्वे कृतवान् ॥७॥ तस्मात्सुरो वान्यो वा यः कोऽपि श्रीराममेव सर्वप्रकारेण भजेत् । सुकृतज्ञमन्पीयस्यपि भजने बहुमानिनम् । उत्तरान्कोशलानयोध्यावासिनः ॥ ८ ॥ उपचितिर्थमारिनारन्यो येन तत्त्वश्वरति । तत्रोपश्मम

मा० पं

12611

इन्द्रियाणां संयमः । उपरमो निरहंकारता आत्मवतामनुग्रहाय न स्वार्थम् । ईश्वरत्वात् ॥ ९ ॥ भगवदनुभाव उपवर्णते येन पंचरात्रेण तत् । सावर्णर्मनोः । उपसरित सेवते ॥ १० ॥ उपरतान्तिस्याय निरहंकाराय ॥ ११ ॥ असक्तश्वासौ विविक्तक्व साक्षी च तस्मै नमः । असक्तत्वं दर्शयित । अस्य विश्वस्य सर्गादिषु कर्तापि यो न वद्धयतेऽहं कर्तति न मन्यते । विविक्तत्वमाह । देहगतोऽपि दैहिकैः चुत्पिपासादिभियों न हन्यते नाभिभूयते । साक्षित्वमाह । यस्यद्रष्टुरिष सत्तो दृष्यते विदृष्यते न विक्रियते ॥ १२ ॥ योगकौशलं निरूपयन्योगं प्रार्थयते । इदिमिति त्रिभिः । हे योगेश्वर ! हिरण्यगभी यद्योगनैपुणं जगाद । इदमेव तत् । किम्। जनमप्रभृति भवत्यांतकाले प्रमास्त्विय मनो धारवेदिति यत् । कथंभृतः सन् । उज्झितं दृष्कलेवरं तदिभिमानो येन

मनुत्रहायात्मवतामनुकंपया तपोऽव्यक्तगतिश्चरति ॥ ९ ॥ तं भगवात्रारदो वर्णाश्रमवतीशिर्भारतीभिः प्रजाभिर्भगवत्योक्ताभ्यां सांख्ययोगाभ्यां भगवदनुभावोपवर्णनं सावर्णेरुपदेचयमाणः परमभक्तिभावेनोपसरति इदं चाभिगृणाति ॥ १० ॥ ॐ नमो भगवते उपशमशीलायोपरतानातम्याय नमोऽकिंचनवित्ताय ऋषिऋषभाय नरनारायणाय परमहंसपरमगुरव आत्मारामाधिपतये नमो नम इति ॥ ११ ॥ गायति चेदम्-कर्ताऽस्य सर्गा-दिषु यो न बद्धचते न हन्यते देहगतोऽपि दैहिकै: ॥ द्रष्टुर्न हण्यस्य गुणैविंदूष्यते तस्मै नमोऽसक्तविविक्तसाक्षिणे ॥ १२ ए इदं हि योगेश्वरयोग-नैपुणं हिरण्यगर्भो भगवान् जगाद यत् ॥ यदंतकाले त्विय निर्गुणे मनो भक्त्या दधीतोज्झितदुष्कलेवरः ॥ १३ ॥ यथैहिकामुष्पिककामलंपटः सुतेषु दारेषु धनेषु चिंतयन् ॥ शंकेत चिद्धान्कुकलेवरात्ययाद्यस्तस्य यत्नः श्रम एव केवलम् ॥ १४ ॥ तन्नः प्रभो त्वं कुकलेवरार्पितां त्वन्मायया-<u>इंममतामधोक्षज ॥ भिंद्याम येनाशु वयं सुदुर्भिदां विधेहि योगं त्विय नः स्वभाविमिति ॥ १५ ॥ भारते अयस्मिनवर्षं सिरच्छैलाः संति वहवो</u> मलयो मंगलप्रस्थो मैनाकस्त्रिक्ट ऋषमः क्टकः कोल्लकः सह्यो देवगिरिर्ऋष्यमूकः श्रोशैलो वेंकटो महेंद्रो वारिधारो विंध्यः शुक्तिमानृक्षगिरिः पारियात्रो द्रोणश्चित्रकूटो गोवर्धनो रैवतकः ककुभो नीलो गोकामुख इन्द्रकीलः कामगिरिरिति चान्ये च रातसहस्रशः शैलास्तेषां नितंत्रप्रभवा नदा नद्यश्च संत्यसंख्याताः ॥ १६ ॥ एतासामपो भारत्यः प्रजा नामभिरेव पुनंतीनामात्यना चोपस्पृशंति ॥ १७ ॥ चंद्रवशा ताम्रपणी अवटोदा कृतमाला वैहायसी कावेरी वेणी पयस्विनी शर्करावर्ता तुंगभद्रा कृष्णा वेण्या भीमरथी गोदावरी निर्विन्ध्या पयोष्णी तापी रेवा सुरसा नर्मदा चर्मण्वती सिंधुरंधः शोणश्च नदौ महानदी वेदस्मृतिर्ऋषिकुल्या त्रिसामा कौशिकी मंदािकनी यमुना सरस्वती दृषद्वती गोमती सरयू रोधस्वती

॥ १३ ॥ अन्यथा तस्य शास्त्राभ्यासादि अमो व्यर्थ इत्याह। यथैहिकामुब्मिककामेषु लंपटो यूर्धः सुतादिषु योगचेमं चितयन्कुत्सितस्य कलेवरस्यात्ययानमृत्योः शंकते तथा विद्वानिष सन्यः शंकेत तस्य यत्नः शास्त्रअवणादिः अम एव ॥ १४ ॥ यस्माद्विदुपोऽपीयमेव दशा तत्तस्माद्धे प्रभो अधोत्तज ! त्वमेव नो योगं विधेहि । कीदृशम् । त्विय स्वभावं सहजवासनारूषम् । येन योगेन वयं त्वन्मायया नः कुकलेवरेऽपितामहंममतां शोद्रं भिद्याम त्यजेम । सुदुर्भिदाम्रुवायांतरैः सर्वथा त्यवतुमशक्याम् ॥ १५ ॥ इलावृतवदस्मिन्निष वर्षे सरितः शैलाश्च संति। नितंत्रप्रभवान

श्रीघरी

अ०१९

स्तटेभ्यः संभृताः ॥१६॥ आत्मना च देहेनाप्युपस्पृशंति ॥१७॥१८॥ लब्धं जन्म यैस्तैः पुरुषैः । सान्त्रिकादिना स्वकृतेन कर्मणा दिव्यादिगतय आत्मनो विधीयंते साध्यंते । हि यस्मात् । सर्वा एव गतयः कर्मानुसारेण सर्वेषां भवंति । यस्य वर्णस्य यद्विधानं मोक्षप्रकारः संन्यासवानप्रस्थत्वादिस्तद्नतिक्रमेणास्मिन्नेव वर्षे नृणामपवर्गश्च भवति । एतच कर्मादिबहुसाधनसंभवाभिप्रा-येणोक्तं नत्वन्यत्रापवर्गाभावेन । तदुपर्यपि वादरायणः संभवादिति देवानामपि मोक्षस्य सचितत्वात् ॥ १९ ॥ अपवर्गस्वरूपमाह । योऽसाविति । अनात्म्ये आत्मिनि भवमात्म्यं रागादि तद्र-हिते । अनिरुक्ते वाचामगोचरे । अनिलयनेऽनाधारे । अनन्यनिमित्तोऽहैतुको भक्तियोग एव लक्षणं स्वरूपं यस्य । कथं भवति । नानागतीनां निमित्तं योऽविद्याग्रंथिस्तस्य रंधनं छेदनं तद्-द्वारेण महापुरुषा विष्णुभक्तास्तैः प्रकृष्टः संयोगो यदा भवति तदा ॥ २० ॥ एतदेव मानुष्यमेव सर्वपुरुपार्थसाधनं गायंति । अमीषामेभिः । उत स्वित् । अथवा स्वयमेव साधनं विनैव हरिरेषां प्रसन्नोऽभृत् । एवंभृतस्य पुण्यस्य दुष्करत्वात् । भारताजिरे भारतांगणे नः केवलं स्पृहैव यत्र तन्मुकुंदसेवोपयोगि नृषु जन्म यैर्लव्धम् ॥ २१ ॥ स्पृहामेवाह । किमित्यादिसप्तभिः। सप्तवती सुषोमा शतद्रश्रंद्रभागा मरुद्वधा वितस्ता असिकी विश्वेति महानद्यः ॥ १८ ॥ अस्मिन्नेव वर्षे पुरुषैर्लब्धजनमभिः शुक्ललोहितकृष्णवर्णेन स्वारब्धेन कर्मणा दिव्यमानुषनारकगतयो बह्वच आत्मन आनुपूर्व्येण सर्वा होव सर्वेषां विधीयंते यथा वर्णविधानमपवर्गश्चापि भवति ॥ १९॥ योऽसौ भगवति सर्वभूतात्मन्यनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयने परमात्मनि वासुदेवेऽनन्यनिमित्तभक्तियोगलक्षणो नानागतिनिमित्ताविद्याग्रंथिरंधनद्वारेण यदा हि महापुरुषपुरुषप्रसंगः ॥ २० ॥ एतदेव हि देवा गायंति—अहो अमीषां किमकारि शोभनं प्रसन्न एषां स्विदुत स्वयं हरिः ॥ यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुंदसेवौपियकं स्पृहा हि नः ॥ २१ ॥ किं दुष्करैर्नः ऋतुभिस्तपोत्रतैर्दानादिभिर्वा युजयेन फल्गुना ॥ न यत्र नारायण-पादपंकजस्मृतिः प्रमुष्टातिशयेंद्रियोत्सवात् ॥ २२ ॥ कल्पायुषां स्थानजयात्पुनर्भवात्क्षणायुषां भारत भूजयो वरम् ॥ चणेन भत्येंन कृतं मनस्विनः संन्यस्य संयांत्यभयं पदं हरेः ॥ २३ ॥ न यत्र वैकुंठकथासुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः॥ न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवाः सुरेशलोकोऽपि न वै स सेव्यताम् ॥ २४ ॥ प्राप्ता नृजातिं त्विह ये च जंतवो ज्ञानिकयाद्रव्यकलापसंभृताम् ॥ न वै यतेरन्नपुनर्भवाय ते भूयो वनौका इव यांति बंधनम् ॥ २५ ॥ यैः श्रद्धया बर्हिषि भागशो हिविनिरुप्तिमष्टं विधिमंत्रवस्तुतः ॥ एकः पृथङ्नामभिराहुतो मुदा गृह्णाति पूर्णः स्वयमाशिषां प्रभुः दुष्करैः क्रत्वादिभिर्न फल्गुना तुच्छेन युजयेन स्वर्गप्राप्त्या किं न किंचित्फलम् । कुतः । यत्र नारायणपादपंकजस्मृतिर्नास्ति । प्रत्युतातिशयितादिद्रियाणाम्रत्सवाद्भोगात्प्रमुष्टाऽभृत् ॥ २२ ॥ क्षणमन्पमेवायुर्थेषाम् । वरत्वे हेतुः । मर्त्येनापि देहेन क्षणेनैव कालेन कृतं कर्म संन्यस्य हरेः पदं सम्यग्यांति ॥ २३॥ अतो यत्र वैकुंठकथामृतनद्यो न संति तदाश्रयाः कथापगाश्रया महांतो नृत्याद्युत्सवा येषु तादृशा यज्ञेशस्य मखाश्च पूजाः स सुरेशस्य ब्रह्मणोऽपि लोको न सेव्यताम् ॥ २४ ॥ अग्रुमुच्चुन्नराचिद्ति । प्राप्ता इति । ज्ञानं च तदर्थाः क्रियाश्च तदर्थानि द्रव्याणि च तेषां कलापेन संभृतां पूर्णाम् । अपुनर्भवाय मोक्षाय । वनौका इव वनौकसः पिक्षणो यथा छुब्धकान्मुक्ता अपि पुनयदि तिस्मन्नेव वृत्ते प्रमत्ता विहरंति तिहँ यथा वध्यंते तद्वत् ॥२५॥ अहो भारत-वासिनां भाग्यमित्याहुः । यैरिति । अग्नये जुष्टं निर्वपामि इन्द्राय जुष्टं निर्वपामीत्येवं भागशो निरुप्तं प्रथक्कृतम् । कथम् । विधिना प्रकारेण मन्त्रेण च वस्तुतश्वरुपुरोडाशादिमेदेन चेष्टं

112911

देवतामुद्दिश्य त्यक्तं निरुप्तं च ममेदमिति स्वीकृत्य त्यागानंतरमश्चातीत्यर्थः। पृथगिद्रादिनामभिराहुत आहृतः आशिषां प्रमुः स्वयं पूर्णोऽिष हरिः॥ २६ ॥ तत्रापि निष्कामाः कृतार्था इत्याहुः । सत्यमिति प्रार्थितः सन्नर्थितं ददातीति सत्यं तथापि परमार्थदो न भवत्येव । यद्यस्माद्यतो दत्ताद्यंतरं पुनरप्यर्थिता भवति । ननु नाथितश्रेत्किमपि न दद्यादित्याशंक्याहुः । अनि-च्छतां निष्कामनानां तु इच्छानां पिधानमाच्छादकं सर्वकामपरिपूरकं निजपादपञ्चवं स्वयमेव संपादयित ॥ २७ ॥ स्विष्टस्य सम्यग्यजनस्य । सूक्तस्य प्रवचनस्य । कृतस्यान्यस्यापि कर्मणः । स्वर्गसुखादृपश्चक्तादवशेषितं यदि किंचिदिस्त तेनाजनाभे वर्षे नोऽस्माकं जन्म स्यात् । कीदृशम् । स्मृतिमत् हरिरेव सेच्य इत्यनुसंधानयुक्तम् । यतो हरिर्भजतां शं सुखं ननोति ॥ २८ ॥ ॥ २६ ॥ सत्यं दिशत्यर्थितमर्थितो नृणां नैवार्थदो यत्पुनरर्थिता यतः ॥ स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छतामिच्छापिधानं निज्पादपञ्चवम् ॥२७॥ यद्यत्र नः स्वर्गसुखावशेषितं स्विष्टस्य सूक्तस्य कृतस्य शोभनम् ॥ तेनाजनाभे स्मृतिमज्जन्म नः स्याद्वर्षं हरिर्यद्भजतां शं तनाति ॥२८॥ श्रीशुक उवाच ॥ जंबूद्वीपस्य च राजन्नुपद्वीपानष्टौ हेक उपदिशांति सगरात्मजैरश्वान्वेपण इमां महीं परितो निखनद्भिरपकल्पितान्॥ २९ ॥ तद्यथा स्वर्ण-प्रस्थश्रंद्रशुक्क आवर्तनो रमणको मंदरहरिणः पांचजन्यः सिंहलो लंकेति ॥ ३० ॥ एवं तव भारतोत्तम जंबूद्वीपवर्षविभागो यथोपदेशमुपवर्णित इति ॥ ३१ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे जंबूद्वीपवर्णनं नाम एकोनविंशतितमोऽध्यायः ॥ १९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ अतः पूरं प्रशादीनां प्रमाणलक्षणसंस्थानतो वर्षविभाग उपवर्ण्यते ॥ १ ॥ जंबूद्वीपोऽयं यावत्प्रमाणविस्तारस्तावता द्वारोदिधना परिवेष्टितो यथा मेरुर्ज-ब्वाख्येन छवणोदिधरिप ततो द्विगुणविशालेन प्रश्लाख्येन परिचिप्तो यथा परिखा बाह्योपवनेन प्रची जंबूप्रमाणो द्वीपाख्याकरो हिरण्मय उत्थितो यत्राग्निरुपास्ते सप्तजिह्वस्तस्याधिपतिः प्रियत्रतात्मज इध्मजिह्नः स्वं द्वीपं सप्त वर्षाणि विभज्य सप्तवर्षनामभ्य आत्मजेभ्य आकलस्य स्वयमात्म-योगेनोपरराम ॥ २ ॥ शिवं यवसं सुभद्रं शांतं च्रेमममृतमयमिति वर्षाणि तेषु गिरयो नद्यश्च सप्तैवाभिज्ञाताः ॥ ३ ॥ मृणिक्टो वज्रक्ट इन्द्रसेनो ज्योतिष्मान्सुपणीं हिरण्यष्ठीवो मेघमाल इति सेतुशैलाः। अरुणा नृम्णाऽऽङ्गिरसी सावित्री सुप्रभाता ऋतंभरा सत्यंभरा इति महानद्यः यामां जलो-परपर्शनविधूतरजस्तमसो हंसपतंगोध्वीयनसत्यांगसंज्ञाश्रत्वारो वर्णाः सहस्रायुपो विबुधोपमसंदर्शनप्रजननाः स्वर्गद्वारं त्रया विद्यया भगवंतं त्रयी-मयं सूर्यमात्मानं यजंते ॥ ४ ॥ प्रत्नस्य विष्णो रूपं यत्सत्यस्यर्तस्य ब्रह्मणः ॥ अमृतस्य च मृत्योश्च सूर्यमात्मानमीमहीति ॥ ५ ॥ प्रक्षादिषु ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ इति पंचमे टीकायामेकोनविंशोऽध्यायः ॥१९॥ विंशे प्रक्षादि पड्ढीपस्थितिमाह सहार्णवैः ॥ लोकालोकस्थितिश्रांतर्विहर्मागादिमानतः ॥१॥१॥ नावता लक्षवि-स्तारेण परिक्षिप्तः परिवेष्टितः । उपास्ते तिष्ठति । आकल्य्य समर्थ्य ॥ २ ॥ अभिज्ञाताः प्रसिद्धाः सप्तैव । अन्ये च पर्वता नद्यश्च सहस्रशः संतीत्यर्थः । मानसोत्तरस्य मंडलाकारत्वोक्तरेतेषु प्लक्षादिपंचद्वीपेषु वर्षाद्रयस्तिर्यग्रेखाकारा उभयतोऽव्धिस्पृश इति गम्यते । अन्यथा सप्तभिः सप्तवर्षविभागासंभवात् । वैष्णवे वर्षाणां पूर्वादिक्रमोक्तेश्र ॥३॥ जलोपस्पर्धनेन विधूतं रजस्तमश्र येपाम् । हंसादयो ब्राह्मणादिस्थानीयाः । विबुधोपमं संदर्शनं क्लमस्वेदादिरहितं रूपं प्रजननमत्योत्पादनं च येपाम् ॥४॥ विगीता अपि द्वीपमन्त्रा व्याख्यायंते । प्रत्नस्य पुराणपुरुपस्य विष्णां-

37020

के ।।२९॥

र्यद्भपं तं सूर्यमीमिहि शरणं व्रजेम । कथंभृतम् । सत्यादीनामात्मानमिष्ठातारम् । तत्र सत्यमनुष्ठीयमानो धर्मः । ऋतं प्रमीयमानो धर्मः । ब्रह्मणस्तद्वोधकस्य वेदस्य । अमृतस्य शुभफलस्य । मृत्योरशुभफलस्य ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ सुपर्णोऽसि गरुत्मान् त्रिवृत्ते शिर इत्यादिश्रुतेव्छंदोभिः स्वावयवभृतैः श्रीविष्णुं स्तौतीति छंदःस्तुत् तस्य गरुडस्य। निलयनं स्थानम् । सा शान्मली। द्वीपस्य हृतये व्यपदेशाय ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥ स्वगोभिः स्वरिमिभः । अंघोऽन्नम् । सोमो नो राजा आस्तु आभिमुख्येन भवतु । हस्वपाठे त्वविवक्षया संध्यभावः ॥ १२ ॥ एवं पंचसु पुरुषाणामायुरिंद्रियमोजः सहो बलं बुद्धिर्विकम इति च सर्वेषामौत्पत्तिकी सिद्धिरिवशेषेण वर्तते ॥ ६ ॥ प्लचः स्वसमानेनेचुरसोदेनावृतो यथा तथा द्वीपोऽपि शाल्मलो द्विगुणविशालः समानेन सुरोदेनावृतः परिवृंक्ते ॥ ७ ॥ यत्र ह वै शाल्मली प्रश्नायामा यस्यां वाव किल निलयमा-हुर्भगवतश्बंदःस्तुतः पतित्रराजस्य सा द्वीपहूतये उपलद्यते ॥ ८ ॥ तद्द्वीपाधिपतिः प्रियत्रतात्मजो यज्ञबाहुः स्वयुतेभ्यः सप्तभ्यस्तन्नामानि सप्त वर्षाणि व्यमजत्मुरोचनं सौमनस्यं रमणकं देववर्षं पारिभद्रमाप्यायनमविज्ञातमिति ॥ ९ ॥ तेषु वर्षाद्रयो नद्यश्च सप्तैवाभिज्ञाताः स्वरसः शतशृङ्गो वामदेवः कुन्दो मुकुन्दः पुष्पवर्षः सहस्रश्रुतिरिति अनुमितः सिनीवाली सरस्वती कुहू रजनी नन्दा राकेति ॥ १०॥ तद्वर्षपुरुषाः श्रुतधरवीर्यधर-वसुंधरेषंधरसंज्ञा भगवन्तं वेदमयं सोममात्मानं वेदेन यजन्ते ॥११॥ स्वगोभिः पितृदेवेभ्यो विभजनकृष्णशुक्कयोः॥ प्रजानां सर्वासां राजाऽन्धः सोमो न आस्तिवति ॥१२॥ एवं सुरोदाद्बहिस्तद्द्विगुणः समानेनावृतो घृतोदेन यथा पूर्वः कुशद्वीपो यस्मिन्कुशस्तम्बो देवकृतस्तद्द्वीपाल्याकरो ज्वलन इवापरः स्वशब्परोचिषा दिशो विराजयति ॥ १३ ॥ तद्द्वीपपतिः प्रैयत्रतो राजिन्हरण्यरेतो नाम स्वं द्वीपं सप्तभ्यः स्वपुत्रेभ्यो यथाभागं विभज्य स्वयं तप आतिष्ठत वसुवसुदानदृढरुचिनाभिगुप्तस्तुत्यव्रतविविक्तवामदेवनामभ्यः ॥ १४ ॥ तेषां वर्षेषु सीमागिरयो नद्यश्वाभिज्ञाताः सप्तसप्तेव चकश्रतुःशृङ्गः कपिलश्रित्रक्टो देवानीक ऊर्धरोमा द्रविण इति रसकुल्या मधुकुल्या मित्रविंदा श्रुतविंदा देवगर्भा घृतच्युता मंत्रमालेति ॥ १५॥ यासां पर्याभिः कुशद्वीपौकसः कुशलकोविदाभियुक्तकुलकसंज्ञा भगवन्तं जातवेदसरूपिणं कर्मकौशलेन यजन्ते ॥ १६ ॥ परस्य ब्रह्मणः साक्षाज्ञात-वेदोऽसि हब्यवाट् ॥ देवानां पुरुषांगानां यज्ञेन पुरुषं यजेति ॥ १७ ॥ तथा घृतोदाद्वहिः कौंचद्वीपो द्विगुणः स्वमानेन क्षीरोदेन परित उपक्लुप्तो वृतो यथा कुशद्वीपो वृतोदेन यस्मिन्कौंचो नाम पर्वतराजो द्वीपनामनिर्वर्तक आस्ते॥१८॥ योऽसौ गुहप्रहरणोन्मथितनितंबकुञ्जोऽपि चीरोदेना-सिच्यमानो भगवता वरुणेनाभिगुप्तो विभयो वभूव ॥ १९ ॥ तस्मिन्नपि प्रैयव्रतो घृतपृष्ठो नामाधिपितः स्वे द्वीपे वर्षाणि सप्त विभज्य तेषु पुत्र-सुरोदाद्वहिर्धृतोदेनावृतः कुशद्वीप इत्यन्वयः । स्वशब्पाणि स्वकोमलशिखास्तेषां रोचिषा ॥ १३॥१४॥१६ ॥ हे जातवेदस्त्वं साक्षात्परस्य ब्रह्मणो हरेईव्यवाडिस अतो देवानां यज्ञेन पुरुषं हरिमेव यज । अंगानां नाम्ना दत्तमंगिने समर्पयेत्यर्थः ॥ १७ ॥ उपकलप्तो वेष्टितः । यथा कुशद्वीपो घृतोदेन वृतः ॥ १८ ॥ गुहस्य कार्तिकेयस्य प्रहरणेनायुघेनोन्मथिता नितंबाः

॥३०॥

कुंजानि च यस्य ।। १९ ॥ स्वयं भगवान् ज्ञानी । परमकल्याणं यशो यस्य ॥२०॥२१॥ आपोमयमंभोमयम् ॥२२॥ हे आपः ! प्रुरुपवीर्या ईश्वराष्ट्रव्थसामर्थ्याः स्य भवथ । अतएव भूर्स्रेवः-स्वस्नैलोक्यं पुनन्त्यस्ता भवत्यो नोऽस्माकं स्पृशतां स्पर्शनं कुर्वतां भ्रवः शरीराणि पुनंतु । यत आत्मना स्वरूपेणैवामीवहनीः पापहंत्र्यः ॥ २३ ॥ दहनो मंडं रसः स एवोदकं यस्य । यस्य नामसु सप्त रिक्थादान्वर्षपान्निवेश्य स्वयं भगवान्भगवतः परमकल्याणयशस आत्मभूतस्य हरेश्वरणारविंदमुपजगाम ॥ २०॥ आमो मधुरुहो मेघपृष्ठः सुधामा भ्राजिष्ठो लोहिताणीं वनस्पतिरिति घृतपृष्ठसुतास्तेषां वर्षगिरयः सप्त सप्तैव नद्यश्राभिख्याताः शुक्लो वर्धमानो भोजन उपवहिणो नन्दो नन्दनः सर्वतोभद्र इति अभया अमृतौघा आर्यका तीर्थवती वृत्तिरूपवती पवित्रवती शुक्लेति ॥ २१ ॥ यासामंभः पवित्रममलमुपयुञ्जानाः पुरुऋषभद्रविणदेवकसंज्ञा वर्षपुरुषा आपोमयं देवमपां पूर्णेनांजिलना यजनते ॥ २२ ॥ आपः पुरुपवीर्याः स्थ पुनन्तीर्भूभुवः सुवः ॥ ता नः पुनीतामीवृद्यीः स्पृशतामात्मना भुव इति ॥ २३ ॥ एवं पुरस्तात्क्षीरोदात्परित उपवेशितः शाकद्वीपो द्वात्रिंशह्नक्षयोजनायामः समानेन च दिध-मण्डोदेन परितो यस्मिन् शाको नाम महीरुहः स्वचेत्रव्यपदेशको यस्य ह महायुरिभगंधस्तं द्वीपमनुवासयति ॥ २४ ॥ तस्यापि प्रैयत्रत एवाधि-पतिर्नाम्रा मेधातिथिः सोऽपि विभज्य सप्त वर्षाणि पुत्रनामानि तेषु स्वात्मजान्पुरोजवमनोजवपवमानधूम्रानीकचित्ररेफबहुरूपविश्वधारसंज्ञान्निधा-य्याधिपतीन्स्वयं भगवत्यनन्त आवेशितमतिस्तपोवनं प्रविवेश ॥ २५ ॥ एतेषां वर्षमर्यादागिरयो नद्यश्च सप्त सप्तैव ईशान उरुशृङ्गो वलभद्रः शत-केसरः सहस्रस्रोतो देवपालो महानस इति अनघाऽऽयुदी उभयस्पृष्टिरपराजिता पञ्चपदी सहस्रस्रतिनिजधृतिरिति ॥ २६ ॥ तद्वर्षपुरुपा ऋतव्रत-सत्यव्रतदानव्रतानुव्रतनामानो भगवंतं वाय्वात्मकं प्राणायामविधुतरजस्तमसः परमसमाधिना यजंते ॥ २७ ॥ अंतः प्रविश्य भूतानि यो विभत्यी-त्मकेतुमिः ॥ अंतर्यामीश्वरः साचात्पातु नो यद्वशे स्फुटम् ॥ २८ ॥ एवमेव दिधमंडोदात्परतः पुष्करद्वीपस्ततो द्विगुणायामः समंततः उपकल्पितः समानेन स्वादूदकेन समुद्रेण बहिरावृतो यस्मिन् बृहत्पुष्करं ज्वलनशिखामलकनकपत्रायतायुतं भगवतः कमलासनस्याध्यासनं परिकल्पितम् ॥२९॥ तद्द्रीपमध्ये मानसोत्तरनामैक एवार्वाचीनपराचीनवर्षयोर्पर्यादाचलोऽयुतयोजनोच्छायायामो यत्र तु चतसृषु दिच्च चत्वारि पुराणि लोकपालाना-मिंद्रादीनां यदुपरिष्टात्सूर्यरथस्य मेरुं परिश्रम्तः स्वत्सरात्मकं चक्रं देवानाम्होराज्ञाभ्यां परिश्रमति ॥ ३० ॥ तद्द्रीपस्याप्यिषपतिः प्रैयत्रतो वीति-होत्रो नामैतस्यात्मजौ रमणकथातिकनामानौ वर्षपती नियुज्य स स्वयं पूर्वजवद्भगवत्कर्मशील एवास्ते ॥ ३१ ॥ तद्भपपुरुपा भगवंतं ब्रह्मरूपिणं पर्णान्यंतःखरस्पर्शानि वहिर्मृदुस्पर्शानि स शाको नाम वृक्षः ॥ २४ ॥२५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ आत्मकेतुभिः प्राणादिवृत्तिभिः ॥ २८ ॥ ज्वलनशिखावदमलानां कनकपत्राणामयुतानामयुतानि यस्य तत् ॥ २९ ॥ देवानामहोरात्राभ्याप्रत्तरदक्षिणायनाभ्यामित्यर्थः ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ब्रह्मरूषिणं कमलासनमूर्तिम् ॥ सकर्मकेन ब्रह्मसालोक्यादिसाथनेन ॥ ३२ ॥ कममयं कर्मफलरूपम् ॥

श्रीघरी

27020

ब्रह्म लिंग्यते यस्मात् । एकस्मिन्नेव परमेश्वरेऽन्तो निष्ठा यस्य तदत एव वस्तुतोऽद्वतम् ॥३३॥ ततः शुद्धोदात्परस्तात्।लोकः सूर्याद्यालोकवान्देशः। अलोकस्तद्रहितस्तयोरंतराले मध्ये। तयो-र्विभागार्थमित्यर्थः ॥३४॥ ततः परस्तादित्युक्तं तदेव कियतांतरेणेत्यपेक्षायां तदंतर्वर्तिनीं भूमिमाह । यावन्मानसोत्तरमेवीरंतरं सार्धसप्तलक्षोत्तरसार्धकोटिपरिमितं तावती भूः शुद्धोदात्परार्शस्त तत्र च प्राणिनोऽपि संति। ततः कांचनी भूमिरन्याऽस्तीत्यर्थः। सा चैकोनचत्वारिंशल्लक्षोत्तरकोट्यष्टकपरिमिता ज्ञेया। एवं हि सित मेरुलोकोलोकयोरंतरं सार्धद्वादशकोटिपरिमितं वच्यमाणमुपपन्नं भवति । एतदेव शैवतंत्रेपृक्तम् । कोटिइयं त्रिपंचाशह्नक्षाणि च ततः परम् ॥ पंचाशच सहसाणि सप्त द्वीपाः ससागराः ॥ ततो हेममयी भूमिर्दश कोट्यो वरानने ॥ देवानां क्रीडनार्थाय लोका-लोकस्ततः परिमिति ॥ अत्र च दशकोटित्वं पूर्वोक्तभूम्या सह द्रष्टव्यम् । सर्वसन्वपिरहृतेति देवव्यतिरेकेणेति विज्ञेयं देवानां क्रीडनार्थायेत्युक्तत्वात् ॥३५॥३६॥ लोकत्रयस्यांते परितो मर्या-सकर्मकेन कर्मणाऽऽराधयंतीदं चोदहरंति ॥ ३२ ॥ यत्तत्कर्ममयं लिंगं ब्रह्मलिंगं जनोऽर्चयेत् ॥ एकांतमद्रयं शांतं तस्मै भगवते नम इति ॥३३॥ ऋषिरुवाच ॥ ततः परस्ताह्वोकालोकनामाचलो लोकालोकयोरंतराले परित उपिक्षप्तः ॥ ३४ ॥ यावन्मानसोत्तरमेवोरंतरं तावती भूमिः कांच-न्यादर्शतलोपमा यस्यां प्रहितः पदार्थो न कथंचित्युनः प्रत्युपलभ्यते तस्मात्सर्वसत्त्वपरिहृताऽऽसीत् ॥ ३५ ॥ लोकालोक इति समाख्या यदनेना-चलेन लोकालोकस्यांतर्वर्तिना उवस्थाप्यते ॥ ३६ ॥ स लोकत्रयांते परित ईश्वरेण विहितो यस्मात्सूर्यादीनां भ्रवापवर्गाणां ज्योतिर्गणानां गभस्तयो-<u>र्वाचीनांस्त्री</u> ह्योकानावितन्वाना न कदाचित्पराचीना भवितुमुत्सहंते तावदुन्नहनायामः ॥ ३७ ॥ एतावाँ ल्लोकविन्यासो मानलक्षणसंस्थाभिर्वि-चिंतितः कविभिः स तु पंचाशत्कोटिश्च गणितस्य भूगोलस्य तुरीयभागोऽयं लोकालोकाचलः ॥ ३८ ॥ तदुपरिष्ठाचतसृष्वाशास्वात्मयोनिनाऽखिः लजगदुगुरुणा अधिनिवेशिता ये द्विरदपतय ऋषभः पुष्करचूडो वामनो अपराजित इति सकललोकस्थितिहेतवः ॥ ३९ ॥ तेषां स्वविभूतीनां लोक-पालानां च विविधवीयोंपबृंहणाय भगवान्परममहापुरुषो महाविभूतिपतिरंतर्याम्यात्मनो विशुद्धसत्त्वं धर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्याद्यष्टमहासिद्धचपलक्षणं विष्वक्सेनादिभिः स्वपार्षद्रप्रवरैः परिवारितो निजवरायुधोपशोभितैर्निजभुजदंडैः संधारयमाणस्तस्मिन्गिरिवरे समंतात्सकळलोकस्वस्तय आस्ते ॥ ४०॥ आकल्पमेवं वेषं गत एष भगवानात्मयोगमायया विरचितविविधलोकयात्रागोपीथायेत्यर्थः ॥ ४१॥ यो उन्तर्विस्तार एतेन ह्यलोकपरि-दारूपो विहितः । यस्मात्प्रतिवंधकात् । धूर्य आदिर्येषाम् । धूर्वोऽपवर्गोऽन्तो येपाम् । आवितन्वानाः समंतात्प्रकाशयंतः परतो गंतुं न शक्तुवंति तावदुन्नहनमुत्सेधस्तदनुरूप आयामश्र विस्तारो यस्य । श्रुवादप्युच्छितत्वात्त्रिलोकीमर्यादाभृत इत्यर्थः ॥ ३७ ॥ सोऽयं तु लोकालोकाचलस्तुरीयभागश्रतुर्थौशः सार्धद्वादश कोट्यः मेरोरेकत इति द्रष्टव्यम् ॥ ३८ ॥ आशासु दिक्षु येऽधिनिवे-शिताम्ते आसते ॥ ३९ ॥ तेपां दिग्गजानां स्वविभृतीनां स्वांशभूतानां महेंद्रादीनां च विविधवीर्योपबृंहणाय सकललोकस्वस्तये च भगवांस्तस्मिन्नास्ते इत्यन्वयः । किं कुर्वेन् । आत्मनः स्वस्य यद्विशुद्धं तत्त्वं तत्त्तंधारयमाण आविष्कुर्वन् । कीदृशम् । धर्मज्ञानादीन्यष्टमहासिद्धयश्चोपलक्षणं यस्य तत् । दोदंडैरुपलक्षितः सन्महाविभूतेः परमैश्चर्यस्य पतित्वादेकयैव मृत्यी समंता-दास्ते ॥४०॥ नन्वंतर्यामिणांतःस्थेनैय सर्वं कर्तुं शक्यं कि तस्य बहिःसमंतादबस्थानेनेत्याशंक्य तस्यार्थं स्वयमेव व्याचष्टे।आत्मनो योगमायया विरचिता या विविधलोकयात्रा तस्या गोपी- 113811

थाय रक्षणाय एप भगवानेवंभूतमाकल्पं वेषं गतो लीलया प्राप्त इति समंतादास्त इत्यस्यार्थः ॥४१॥ अलोकपितमाणं च मेरोरेकतः सार्धद्वादशकोद्यः । ततो लोकालोकात् अलोकाद्वा। पर-स्तात् विश्वद्धां द्विजपुत्रानयनेऽर्जुनस्य श्रीकृष्णेन प्रदर्शिताम् ॥ ४२ ॥ विस्तरेणोक्तं ब्रह्मांडमानं सर्वतोऽपि निरूपयति । अंडमध्यानः किं तन्मध्यं तदाह । द्यावाभूम्योः पूर्वोत्तरकपालयोर्यदंतरं मध्यस्थानम् । सर्वतः पंचविंशतिकोद्याः ॥ ४३ ॥ अंडमध्यावस्थाने कारणं तन्नाम निर्वचनेनाह । मृतेऽचेतने एव सूर्यो वैराजरूपेण यस्मात्प्रविष्टः ॥ ४४ ॥ किंच । सूर्योणैव विभज्यंते दिशः । समंतरित्तम् । भिदा अन्योऽपि विभागः । स्वर्गापवर्गो भोगमोक्षदेशौ रसौकांस्यतलादीनि ॥४५॥ उपासनार्थमाह । देवादीनां सूर्य आत्मा द्याश्वरो नेत्राधिष्ठाता च ॥ ४६ ॥ इति पंचमे टीकायां विश्वतितमोऽध्यायः ॥२०॥ एवमध्यायविंशत्या मूमर्यादा निरूपिता ॥ अतःपरं द्यमर्यादापालनं त्रिभिरूच्यते ॥१॥ एकविंशे रवेः कालचक्रेण अमतोऽन्वहम् ॥ स्वगत्या राशिसंचान्याणं च व्याख्यातं यद्वहिल्लोकालोकाचलात् ॥ ततः परस्ताद्योगेश्वरगतिं विश्वद्धामदाद्वरंति ॥ ४२ ॥ अंडमध्यगतः सर्यो द्यावाभस्योर्यदंतरम् ॥

माणं च ब्याख्यातं यहिहरोंकालोकाचलात् ॥ ततः परस्ताद्योगेश्वरगितं विद्युद्धामुदाहरंति ॥ ४२ ॥ अंडमध्यगतः सूर्यो द्यावाभूम्योर्यदंतरम् ॥ सूर्यांडगोलयोर्मध्ये कोट्यः स्युः पंचिवंशितः ॥ ४३ ॥ मृतेऽण्ड एप एतिस्मिन्यदभूततो मार्तंड इति व्यपदेशः ॥ हिरण्यगर्भ इति यद्धिरण्यांडसमु-द्भवः ॥ ४४ ॥ सूर्येण हि विभन्यते दिशः खं द्योर्मही भिदा ॥ स्वर्गापवगों नरका रसोकांसि च सर्वशः ॥ ४५ ॥ देवतिर्यङ्मनुष्याणां सरीमृप्सवीरुधाम् ॥ सर्वजीवनिकायानां सूर्य आत्मा हगीश्वरः ॥ ४६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कंधे भुवनकोशवर्णने समुद्रद्वीपवर्षसिन्नवेशपरिमाणलक्षणो विंशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ श्रीद्युक्त उवाच ॥ एतावानेव भूवलयस्य सिन्ववेशः प्रमाणलक्षणतो व्याख्यातः ॥ १ ॥ एतेन हि दिवो मंडलमानं तहिद उपदिशति यथा द्विदलयोर्निष्पावादीनां ते अंतरेणांतरित्तं तदुभयसंधितम् ॥ २ ॥ यनमध्यगतो भगवांस्तपतां पतिस्तपन आतपेन त्रिलोकों प्रतपत्यवभासयत्यात्मभासा स एप उदगयनदक्षिणायनवेषुवतसंज्ञाभिर्माद्यशेष्ठत्यसमानाभिर्गतिभिरारोहणावरोहणसमानस्थानेषु यथासवनमभिपद्यमानो मकरादिषु राशिष्वहोरात्राणि दीर्घहस्वसमानानि विधत्ते ॥३॥ स यदा मेपतुलयोर्वरते तदाऽहोत्राणि समानानि भवति । यदा वृश्विकादिषु पंचसु वर्तते तदाऽहारात्राणि विपर्ययाणि भवन्ति ॥ ५॥ यावहिष्ठणायनमहानि वर्धते तावदुद्यग्यनं रात्रयः ॥६॥ एवं नव कोटय एकपंचाशल्लक्षाणि योजन्ति तदाऽहोरात्राणि विवर्ययाणि भवन्ति ॥ ५॥ यावहिष्ठणायनमहानि वर्धते तावदुद्यग्यनं रात्रयः ॥६॥ एवं नव कोटय एकपंचाशल्लक्षाणि योजन्ति ।

रैलोंकयात्रा निरूप्यते ॥२॥ एतावान्विस्तारेण कोट्यः पंचाशत् । उत्सेधेन पंचविंशातः ॥ १ ॥ द्विदलयोर्मध्ये यथैकस्य मानो नापरस्य मानमुपदिश्यते तद्वत् ते अंतरेण तयोर्मध्ये तदुभय-संधितं ताभ्याम्रभयतः संलग्नम् ॥ २ ॥ उदगयनादिसंज्ञाभिर्मदक्षिप्रसमगतिभिर्यथाकालमारोहणादिस्थानेष्वारोहणाद्यभिपद्यमानो मकरादिष्वहोरात्राणि दीर्घहस्वसमानानि विधत्ते ॥ ३ ॥ तत्प्र-पंचयित । यदेति । अत्यंतवैषम्याभावात्समानानीत्युक्तं सर्वथा साम्यं त्वेकस्यवाहोरात्रस्य यद्यपि वृषभिधुनयोरेवाह्वां वृद्धिः कर्कटादिपु हासस्तथापि राज्यपेच्चयाऽधिकत्वाद्वर्धत इत्युक्तम् । एवं रात्रिवृद्धाविप दिनापेच्चया हसतीत्युक्तम् । एकैकेति स्थूलदृष्ट्योक्तम् । वृद्धिहासयोः प्रतिमासवैषम्यात् ॥ ४ ॥ विषययाणीति अहानि न्यूनानि रात्रयोऽधिका इत्यर्थः ॥ ५ ॥ तद्वृद्धि-हासकालमाह्युः यावदिति ॥ ६ ॥ एवं मंदादिगतिभिः । नव कोटय इति मेरोरुभयतो मानसोत्तरस्यांतविंस्तारेण पंचदशलक्षाधिककोटित्रयपरिामतेनेदं परिमंडलमानमुन्नेयम् । एवं पंचदशन श्रीधरी

21.29

भिर्घटिकाभिरित्यादिष्वपि त्रैराशिकगणितेन तत्तन्मानमुत्रेयम् । अत्रापेक्षितो विशेषः पुराणांतराद्वगंतव्यः । तत्रारोहणादिस्थानानि वायुपुराणे दशितानि । सर्वग्रहाणां त्रीण्येव स्थानानि द्विजसत्तमाः ॥ स्थानं जरद्ववं मध्यं तथैरावतमुत्तरम् ॥ वैश्वानरं द्विणतो निर्दिष्टमिह तत्त्वत इति ॥ तदेव मध्यमोत्तरद्विणमार्गत्रयं प्रत्येकं वीथीत्रयेण त्रिधा भिद्यते । त्रिभिस्तिरश्चिन्यादि-नक्षत्रैर्नागवीथी गजवीथी ऐरावती चेत्युत्तरमार्गे वीथीत्रयम् ॥ आर्पमी गोवीथी जरद्गवी चेति वैपुवते मध्यममार्गे वीथीत्रयम् । अजवीथी मृगवीथी वैथानरी चेति दक्षिणमार्गे वीथीत्रयम् । तदप्यक्तं तत्रैव-अश्विनी कृत्तिका याम्या नागवीथीति शब्दिता ॥ रोहिण्याद्री मृगशिरो गजवीध्यभिघीयते ॥ पुष्याक्लेषा तथाऽऽदित्या वीथी चैरावती समृता ॥ एतास्त वीथयस्तिसो उत्तरं मार्गमुच्यते ॥ तथा द्वे चापि फाल्गुन्यौ मघा चैवार्षभी मता ॥ इस्तश्चित्रा तथा स्वाती गोवीथीति तु शब्दिता ॥ ज्येष्ठा विशाखाऽनुराधा वीथी जारद्वावी मता ॥ एतास्त् वीथय-स्तिसो मध्यमो मार्ग उच्यते ॥ मूलापाढोत्तरापाढा अजविथ्याभेशब्दिता ॥ श्रवणं च र्घानष्टा च मार्गी शतिभपस्तथा ॥ वैश्वानरी भाद्रपदे रेवती चैव कीर्तिता ॥ एतास्तु वीथयस्तिस्तो दक्षिणो मार्ग उच्यत इति ॥ याम्या भरणी । आदित्या अदितिदेवताका पुनर्वसः । मार्गी मृगवीथी । एवं स्थिते उत्तरायणे ध्रवेण युगाक्षकोटिनिबद्धवायुपाश्रद्धयाकर्पणे स्थस्यारोहणम् । तदाऽभ्यंतरमंडलप्रवेशो गतिमांचं चेति दिनवृद्धी रात्रिहासश्च। दक्षिणायने च पाशप्रेरणादवरोहणे वह्विमंडलप्रवेशो गतिशैष्ट्यं चेत्यहोरात्रयोविंपर्ययः। वैषुवते त पाशसाम्यात्समवस्थाने मध्यमंडलप्रवेशो गतिसाम्यं चेत्यहोरात्रयोः साम्यमिति । तथा च पुराणांतरम् । आकृष्येते यदा तौ तु ध्रवेण समधिष्ठितौ ।। तदाभ्यन्तरतः सूर्यो अमते मंडलानि तु ॥ ध्रवेण नानां मानसोत्तरगिरिपरिवर्तनस्योपदिशांति तस्मिन्नेंद्रीं पुरीं पूर्वस्मिन्मेरोर्देवधानीं नाम दक्षिणतो याम्यां संयमनीं नाम पश्चाद्वारुणीं निम्लोचनीं नाम उत्तरतः सौम्यां विभावरीं नाम तासूदयमध्याह्वास्तमयनिशीथानीति भूतानां प्रवृत्तिनिवृत्तिनिमित्तानि समयविशेषेण मेरोश्रतुर्दिशम् ॥ ७ ॥ तत्रत्यानां दिवसमध्यंगत एव सदा ५०दित्यस्तपति सब्येनाचलं दक्षिणेन करोति ॥ ८ ॥ यत्रोदेति तस्य ह समानसूत्रनिपाते निम्लोचित यत्र कचन स्यंदेनाभितपति तस्य हैष समानसूत्रनिपाते प्रस्वापयित तत्र गतं न पश्यंति ये तं समनुपश्येरन् ॥९॥ यदा चेंद्रचाः पुर्याः प्रचलते पंचदश-मुच्यमानेन पुना रिक्मयुगेन तु ॥ तथैव बाह्यतः सूर्यो भूमते मंडलानि चेति ॥ तदेतदुक्तम् । यदा मेपतुलयोरित्यादिना । उदयास्तादिकं वक्तुमाह । तस्मिन्मानसोत्तरे मेरोः पूर्वत एँद्रीं प्ररीम्रपदिशंतीत्यनुपंगः। तासु प्ररीपूदयादीन्युपदिशंति। चतुर्दिशमित्युक्ते ये मेरोर्देक्षिणे देशे तेषामेंद्रीमारभ्य पूर्वादयः ये पश्चिमे तेषां याम्यामारभ्य पूर्वादयः ये उत्तरे तेषां वारुणीमारम्य ये पूर्वे तेषां सौम्यामारम्य ॥ ७ ॥ तत्रत्यानां मेरुस्थानाम् । सच्येनेति । नक्षत्राभिमुखतया स्वगत्या मेरुं वामतः कुर्वत्रापि प्रदक्षिणावर्तप्रवहारूयवायुभाम्यमाणज्योतिश्वक्रवशा-त्प्रत्यहं दक्षिणतः करोति । अतश्रकगतिवशादतिद्रतो भूसंलग्नस्येव दर्शनग्रुद्यः आकाशमारूढस्येव दर्शनं मध्याह्वः भूमि प्रविष्टस्येव दर्शनमस्तमयः ततोऽतीव द्रागमने निशीध इति सम्बद्गतीरस्थदृष्ट्या च । अद्भूयो वा एप प्रातरुदेत्यपः सायं प्रविशतीति श्रुतिन्यवहारो न वस्तुतः । तदुक्तं वैष्णवे । उदयास्तमये चैव सर्वकालं तु संमुखे ।। दिशास्वशेषासु तथा मैत्रेय विदिशासु च ॥ यैर्यत्र दृश्यते भास्वान्स तेपामुद्यः स्मृतः ॥ तिरोभावं च यत्रेति तत्रैवास्तमनं रवेः ॥ नैवास्तमनमर्कस्य नोद्यः सर्वदा स्मृतः ॥ उद्यास्तमनारूयं हि दर्शनादर्शनं रवेः ॥ शकादीनां पुरः तिष्ठन् स्पृशत्येषु पुरत्रयम् ॥ विकीणौं द्वौ विकर्णस्थस्त्रीन्कोणान् द्वे पुरे तथेति ॥ अतएव तत्रैवोक्तम् । तस्माद्दिश्यत्तरस्यां वै दिवारात्रिः सदैव हि ॥ सर्वेषां द्वीपवर्षाणां मेरुरुत्तरतः स्थित इति ॥ यतो यत्र यः पश्यति सैव तस्य प्राची तस्य च वामतो मेरुस्तिष्ठतीति ॥ ८ ॥ यथोक्तमुद्यास्तमनाद्यनियमं दर्शयति यत्रोदेतीत्यादिना । स्यन्देन स्वेदोद्ग-

नेन । प्रस्वापयति निशीर्थं करोति । ये तं समजुपक्येरन् प्रस्वापसमानम्बत्रस्थाः ॥ ९ ॥ साधिकानि पंचविंशतिसहसाधिकानि ॥१०॥ सह वा सहैव । यद्यपि वस्तुतः सूर्यस्यापि नक्षत्रैः सहै-वोदयास्तमयौ तथापि तस्य तत्साहित्यादर्शनात्सोमादीनामेव तत्साहित्यमुक्तम् ॥११ त्रयीमय इत्याद्युपासनार्थम् ॥१२॥ द्वादश मासा अरा यस्य। पड्तवो नेमयो यस्य। त्रीणि चातु-र्मास्यानि नाभयो यस्य । कृत इतरभागो यस्य । मानसोत्तरगिरौ लज्ञार्धादुपरि वायुबद्धभूमाविति द्रष्टच्यं चक्रं वा ताबदुच्छितमिति मंतव्यम् । अन्यथाऽयुतमात्रोच्छायत्वान्मानसोत्तरस्य मेरो-इचतुरशीत्युच्छायत्वादक्षस्य साम्यानुपपत्तेः ॥१३॥ तस्मित्रने चक्रप्रांते कृतमूलो निबद्धपूर्वभागः प्रथमाक्षो मेरुमानसोत्तरायतः सार्धसप्तलद्याधिकसार्धकोटिप्रमाणस्तस्य तुर्यमानेन सार्धसप्तत्रिश-त्सहसूाधिकैकोनचत्वारिंशल्लक्षमानेन । धुवे कृतो वायुपाशेन निबद्ध उपरिभागो यस्य ॥ १४ ॥ नीड उपवेशस्थानम् । गायञ्यादिछंदोनामानः । अरुणेन योजिताः मंतो देवं वदंति ॥ १५ ॥ घटिकाभिर्याम्यां सपादकोटिद्वयं योजनानां सार्धद्वादशलचाणि साधिकानि चोपयाति ॥ १० ॥ एवं ततो वारुणीं सौम्यामेंद्री च पुनस्तथा उन्ये च ग्रहाः सोमादयो नच्नत्रैः सह ज्योतिश्रके समभ्युद्यंति सह वा निम्लोचंति ॥ ११ ॥ एवं मुहूर्तेन चतुस्त्रिंशल्ठक्षयोजनान्यष्टशताधिकानि सौरो रथस्त्रयीमयो असौ चतसृषु परिवर्तते पुंरीषु ॥ १२ ॥ यस्यैकं चकं द्वादशारं पण्नेमि त्रिणाभि संवत्सरात्मकं समामनंति तस्याचो मेरोर्मूर्धनि कृतो मानसोत्तरे कृतेतरभागो यत्र प्रोतं रविरथचकं तैलयंत्रचकवद्भमूनमानसोत्तरगिरौ परिभ्रमति ॥ १३॥ तस्मित्रचे कृतमूलो द्वितीयोऽक्षस्तुर्यमानेन संमितस्तैलयंत्राक्षवदुभूवे कृतोपरिभागः ॥१४॥ रथनीडस्तु षट्त्रिंशल्लचयोजनायतस्तत्त्ररीयभागविशालस्तावात्रविरथयुगो यत्र हयाश्वंदोनामानः सप्तारुणयोजिता वहंति देवमादित्यम् ॥ १५ ॥ पुरस्तात्सवितुररुणः पश्चाच नियुक्तः सौत्ये कर्मणि किलास्ते ॥१६॥ तथा वालखिल्या ऋपयोऽ-ङ्गष्टपर्वमात्राः पष्टिसहसाणि पुरतः सूर्यं सूक्तवाकाय नियुक्ताः संस्तुवंति ॥१७॥ तथा अन्ये च ऋषयो गंधर्वाप्सरसो नागा श्रामण्यो यातुधाना देवा इत्येकैकशो गणाः सप्त चतुर्दशमासि मासि भगवंतं सूर्यमात्मानं नानानामानं पृथङ्नानानामानः पृथकर्मभिद्धाद्वश उपासते ॥१८॥ छक्षोत्तरं सार्थ-नवकोटियोजनपरिमंडलं भूवलयस्य क्षणेन सगन्यृत्युत्तरं द्विसहस्योजनादि स भुंके ॥ १९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कंधे ज्योतिश्व-कसूर्यरथमंडलवर्णनं नामैकविंशतितमो अध्यायः ॥ २१ ॥ राजोवाच ॥ यदेतद्भगवत आदित्यस्य मेरुं भ्रवं च प्रदक्षिणेन परिकामतो राशीनामिन-मुखं प्रचितं च प्रदक्षिणं भगवतोपवर्णितममुष्य वयं कथभनुमिमीमहीति ॥ १॥ स होवाच ॥ यथा कुळाळचकेण अमता सह अमतां तदाश्रयाणां पुरस्तात्स्थितोऽपि पश्चात्प्रत्यङ्मुख आस्ते । यद्वा । यत्सूर्यस्य पुरस्तात्तस्य वै पविचमत्वात्पृवचादित्युक्तम् । अश्वस्थानं च वायुनोक्तम् । सप्ताश्वरूपछंदांसि वहंते वामतो रिवम् ॥ चक्रपत्तनिव-द्धानि चक्रे चात्तः समाहित इति ॥१६॥ सक्तवाकाय सुभाषिताय ॥ १७ ॥ एकैकशक्चतर्दश इंद्रशः सप्तगणाः संतो मासि मास्युपासत इत्यन्वयः ॥ १८ ॥ गन्यृतिः क्रोशेद्वयं सगन्यृत्युत्तरं यथा भवति तथा ॥१९॥ इति श्रीमद्भागवते पंचमे टीकायामेकविंकोऽध्यायः ॥२१॥ द्वाविंशे सोमशुक्रादेः स्थानमाहोत्तरोत्तरम् ॥तत्तद्गत्यनुसारेण इष्टानिष्टे तथा नृणाम् ॥१॥ राशीनाम-मिमुखमप्रदक्षिणं चोपवर्णितं सन्येन चलन् दक्षिणेन करोतीति वदता । अमुष्य वयं कथमलुमिमीमहि एतत्कथं ज्ञास्यामो विरुद्धत्वादित्यर्थः ॥ १ ॥ चक्रवशात्स्वतद्भच गतिद्वयमविरुद्धमिति

श्रीघरी

या ॥३२॥

परिहारार्थः ॥२॥ तत्तत्कालनियमेन कर्मणां विशुद्धेः साद्गुण्यस्य निमित्तभूतमात्मानं विभव्य । विजिज्ञास्यमानो वितवर्यमाणः । यथोपजोषं यथाकर्मभोगं ऋतुगुणान् शीतोष्णादीन् ॥ ३॥ वर्णाश्रमाचारानुवर्तिनः पुरुषास्रय्या आम्नातैः कर्मभिरिंद्रादिरूपं योगवितानैश्र ध्यानादिभिरंतर्यामिरूपं पूजयंतः ॥ ४॥ स एव स्वगत्या मासादिव्यवहारकारणिनत्याह । स एव लोकानामात्मा द्यावापृथिव्योरंतरेण मध्ये यन्नभोवलयमंतरिक्षं तस्य मध्ये यत्कालचक्रं तद्गतः । राशिभिर्मेषादिभिः संज्ञा येपाम् । चैत्रादिसंज्ञास्तु चांद्रमासानाम् । मास-माह । पक्षद्वयं मास इति चांद्रेण मानेन सपादं महानक्षत्रद्वयं भौरेण दिवानक्तं चाहोरात्रमिति पित्र्येण । षष्ठमंशं राशिद्वयम् ॥ ५ ॥ ६ ॥ मंडलाभ्यां सह भंजीत । स ह स हि सूर्यः । यदा पिपीलिकादीनां गतिरन्यैव प्रदेशांतरेष्वण्युपलभ्यमानुत्वादेवं नक्षत्रराशिभिरुपलिक्षितेन कालचक्रेण ध्रुवं मेरुं च प्रदिश्णिन परिधावता सह परि-धावमानानां तदाश्रयाणां सूर्यादीनां ग्रहाणां गतिरन्यैव नक्षत्रांते राश्यंतरे चोपलभ्यमानत्वात् ॥ २ ॥ स एष भगवानादिपुरुष एव साक्षात्रारा-यणो लोकानां स्वस्तय आत्मानं त्रयोमयं कर्मविशुद्धिनिमित्तं कविभिरिप च वेदेन विजिज्ञास्यमानो द्वादशधा विभज्य षट्सु वसंतादिषु ऋतुषु यथोपजोषमृतुगुणान्विद्धाति ॥ ३ ॥ तमेतिमिह पुरुषास्त्रया विद्यया वर्णाश्रमाचारानुपथा उचावचैः कर्मभिराम्नातैर्योग वितानैश्र श्रद्धया यजंतोऽ-ञ्जसा श्रेयः समिधगच्छंति ॥ ४॥ अथ स एष आत्मा लोकानां द्यावापृथिब्योरंतरेण नभोवलयस्य कालचक्रगतो द्वादशमासान्भुंक्ते राशिसंज्ञान्सं-वत्सरावयवान्मासः पक्षद्रयं दिवा नक्तं चेति सपादर्चद्रयमुपदिशांति यावता षष्ठमंशं भुंजीत स वै ऋतुरित्युपदिश्यते संवत्सरावयवः ॥ ५ ॥ अथ च यावता अधेन नभोवीथ्यां प्रचरति तं कालमयनमाचचते ॥ ६ ॥ अथ च यावन्नभोमंडलं सह द्यावापृथिब्योर्मंडलाभ्यां कात्स्न्येंन सह भुंजीत तं कालं संवत्सरं परिवत्सरमिडावत्सरमन्वत्सरं वत्सर्मिति भानोर्मांद्यशेष्ठचसमगतिभिः समामनंति ॥ ७ ॥ एवं चंद्रमा अर्कगभस्तिभ्य उपरिष्टाल्लक्ष-योजनत उपलभ्यमानोऽर्कस्य संवत्सरभुक्ति पद्माभ्यां मासभुक्ति सपादर्जाभ्यां दिनेनैव पक्षभुक्तिमग्रवारी द्रुततरगमनो भुंक्ते ॥ ८ ॥ अथ वापूर्यमा-णाभिश्र कलाभिरमराणां क्षीयमाणाभिश्र कलाभिः पितृणामहोरात्राणि पूर्वपक्षापरपक्षाभ्यां वितन्वानः सर्वजीवनिवहप्राणो जीवश्रकमेकं नक्षत्रं त्रिंशता मुहूर्तेंर्भुक्ते ॥ ९ ॥ य एष षोडशकलः पुरुषो भगवान्मनोमयो अन्नमयो अनुतमयो देवपितृमन्ष्यभूतपशुपित्तसरीसृपवीरुधां प्राणाप्यायनशील-त्वात्सर्वमय इति वर्णयंति ॥ १० ॥ तत उपरिष्टात्त्रिलक्षयोजनतो नचत्राणि मेरुं दिचणेनैव कालायन ईश्वरयोजितानि सहाभिजिताऽष्टाविंशितः शुक्कप्रतिपदि संक्रांतिर्भवति तदा सौरचांद्रयोगीसयोर्धुगपदुपक्रमो अवति स संवत्सरः ततः सौरमानेन वर्षे पड्दिनानि वर्धते चांद्रमानेन पट् हसंतीति द्वादशद्निन्यवधानादुभयोरप्रपश्चाद्भावो अवति एवं पंचवर्पाणि गच्छन्ति तन्मध्ये द्वौ मलमासौ भवतः ततः पुनः पष्टः संवत्सरो भवति। तदेवमवांतरभेदेन संवत्सरादिपंचकं समामनंति ॥ ७ ॥ सोमादीनामपि स्थानं कार्यं चाह । एवं चंद्रमा इति। अर्कगभस्तिम्यो मंडलह्रपेम्यः सपादर्क्षाम्यां सपादिद्नद्वयेन ॥८॥ सर्वेषां जीवनिवहानां प्राणः अन्नमयत्वादमृतमयत्वाच। अतएव जीवने हेतुत्वाज्जीवञ्च ॥ ९ ॥ तदेवाह। य एष इति ॥ १० ॥ दक्षिणेनैव नतु तेषां पृथगन्या गतिरस्तीत्यर्थः। कालायने कालचक्रे उत्तराषाढा श्रवणसंघावभिजित्रक्षत्रं फलावशेषेण पृथकिणतं तेन सह । तथा च श्रुतिः। अभिजित्राम नक्षत्रमुप-

प३३॥

रिष्टादपाढानामधस्ताच्छोणाया इति ॥११॥ पुरतः सूर्येण भोचयमाणे नक्षत्रे पश्चाद्धंको । सहैव भुज्यमाने चारेण क्रमस्थनचत्राद्वचित्कमेण । वृष्टेविष्टंभः स्तंभनं यस्माद्गृहात्तप्रुप्तमयतीति तथा ॥१२॥ बुधो व्याख्यातः पुरतः पश्चात्सहैव वा चरतीति किंचिद्विशेषं चाह तत इत्यादिना । आशंसते सूचयित ॥ १३ ॥ अवशंसो दुःखसूचकः । यदि न वक्रेणाभिवर्तते तिई त्रिभि- स्त्रिभिः पत्तैः ॥१४॥ यदि न वक्रः स्यात्तिहिं परिवत्सरम् ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ इति श्रीमद्भागवते पंचमे टीकायां द्वाविशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ त्रयोविशे ध्रवस्थानं ज्योतिश्चक्राश्रयं ततः ॥

॥११॥ तत उपरिष्टादुशना द्विलचयोजनत उपलभ्यते पुरतः पश्चात्सहैव वार्ञ्कस्य शेव्वचमांचसाम्याभिर्गतिभिरर्कवचरति लोकानां नित्यदाऽनुकूल एव प्रायेण वर्षयंश्वारेणानुमीयते स वृष्टिविष्टंभग्रहोपशमनः ॥ १२ ॥ उशनसा बुधो व्याख्यातस्तत उपरिष्टादुद्धिलचयोजनतो बुधः सोमयुत उपल-भ्यमानः प्रायेण शुभकृद्यदाऽर्कोद्वचितिरिच्येत तदाऽतिवाताभ्रपायानावृष्टचादि भयमाशंसते ॥१३॥ अत ऊर्ध्वमंगारकोऽपि योजनलक्षद्वितय उपल-भ्यमानिस्त्रिभिस्त्रिभिः पत्तैरेकैकशो राशीन्द्रादशानुभुंक्ते यदि न वक्रेणाभिवर्तते प्रायेणाशुभग्रहोऽघशंसः ॥ १४ ॥ तत उपरिष्ठादुद्धिछक्षयोजनांत-रगतो भगवान्ब्रहस्पतिरेकैकस्मिन् राशौ परिवत्सरं परिवत्सरं चरति यदि न वकः स्यात्प्रायेणानुकूलो बाह्मणकुलस्य ॥ १५ ॥ तत उपरिष्ठाद्यो-जनलक्षद्वयात्प्रतीयमानः शनैश्वर एकैकस्मिन् राशौ त्रिंशन्मासान्विलंबमानः सर्वानेवानुपर्येति तावद्भिरनुवत्सरैः प्रायेण हि सर्वेपामशांतिकरः ॥१६॥ तत उत्तरस्माद्दषय एकादशलक्षयोजनांतर उपलभ्यन्ते य एव लोकानां शमनुभावयंतो भगवतो विष्णोर्यत्परमं पदं प्रदक्षिणं प्रक्रमंति ॥ १७ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे ज्योतिश्चकवर्णने द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ अथ तस्मात्परतस्रयोदशलच्चयोजनांतरतो यत्त-द्विष्णोः परमं पदमभिवदंति यत्र ह महाभागवतो प्रव औत्तानपादिरग्निन्द्रेण प्रजापतिना कश्यपेन धर्मेण च समकालयुग्निः सबहमानं दक्षिणतः क्रियमाण इदानीमपि कल्पजीविनामाजीव्य उपास्ते तस्येहानुभाव उपवर्णितः ॥ १ ॥ स हि सर्वेपां ज्योतिर्गणानां ग्रहनक्षत्रादीनामनिमिषेणाव्य-क्तरंहसा भगवता कालेन भ्राम्यमाणानां स्थाणुरिवावष्टंभ ईश्वरेण विहितः शश्वदवभासते ॥ २ ॥ यथा मेढीस्तंभ आक्रमणपशवः संयोजितास्त्रिभ-स्त्रिभिः सवनैर्यथास्थानं मंडलानि चरंत्येवं भगणा ग्रहादय एतस्मिन्नंतर्वहियोंगेन कालचक्र आयोजिता प्रवमेवावलंब्य वायुनोदीर्यमाणा आक-ल्पांतं परिचंक्रमंति नभिस यथा मेघाः श्येनादयो वायुवशाः कर्मसारथयः परिवर्तंते एवं ज्योतिर्गणाः प्रकृति पुरुषसंयोगान्गृहीताः कर्मनिर्मितगतयो भुवि न पतंति ॥ ३ ॥ केन्ननैतज्ज्योतिरनीकं शिशुभारसंस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योगधारणायामनुवर्णयन्ति ॥४॥ यस्य पुच्छाग्रेऽवाक्शिरसः

शिशुमारस्वरूपेण हरेश्व स्थितिरुच्यते ॥ १ ॥ यत्तत्प्रसिद्धं विष्णोः पदं यत्र भ्रुव उपास्ते तिष्ठतीत्यन्वयः । समकालमेव युज्यंत इति तथा तैर्नक्षत्ररूपैः ॥ १ ॥ २ ॥ मेढीस्तंमे बद्धा धान्याक्रम-णपश्चो बलीवर्दाः कर्म सारथिः सहायो येपाम् ॥ ३॥ ईश्वराधारत्वात्पतनशंकैव नास्तीति वक्तुं सतांतरमाह। केचनेति । ज्योतिरनीकं ज्योतिश्वक्रम् । योगधारणायां स्थितमिति शेपः ॥ ४ ॥ श्रोधरा,

अ०२३

लांगूले अग्रादधोभागे । उदगयनान्यभिजिदादीनि पुनर्वस्वंतानि चहुर्दश दक्षिणपार्थे दक्षिणायनानि पुष्यादीन्युत्तरापाढांतानि चतुर्दश वामपार्थे ॥ ५ ॥ तदेव स्थानविशेषेण विभज्य दर्श-यति । पुनर्वसुपुष्यावित्यादिना । पुनर्वसुरुद्गयनांत्यं नक्षत्रं पुष्यो दक्षिणायनस्याद्यं आर्द्राऽऽश्लेषे तयोनिंरन्तरे अभिजिद्त्तरापाढे उत्तरदित्तणायनयोराद्यंतनक्षत्रे अवणपूर्वापाढे तयोरुत्तरपूर्वे धनिष्ठामूलं च तयोरप्युत्तरपूर्वे मघादीनि यान्यनुराधांतानि दक्षिणायनान्यष्ट तानि वामपार्श्ववंक्रिषु वामपार्श्वास्थिष् । मृगशीर्पादीनि प्रातिलोम्येन पूर्वाभाद्रपदांतानि यान्युद्गयननक्षत्राण्यष्ट तानि दक्षिणपार्श्ववंकिष । शतिभग्ज्येष्ठे उत्तरदक्षिणायनयोर्येऽविशिष्टे ते स्कंधयोः ॥६॥ यमो नक्षत्ररूपः तथा नारायणोऽश्विनौ च । ककुदि गलपृष्ठशृंगे ॥ ७ ॥ ज्योतिपो लोकायाश्रयाय । कुण्डलीभूतदेहस्य ध्रव उपकल्पितस्तस्य लांगूले प्रजापितरिमरिंद्रो धर्म इति पुच्छमुले धाता विधाता च कट्यां सप्तर्षयस्तस्य दिचाणावर्तकुण्डली-भूतशररीस्य यान्युदगयनानि दक्षिणपार्श्वे तु नचत्राण्युपकल्पयन्ति दक्षिणायनानि तु सब्ये यथा शिशुमारस्य कुण्डलाभोगसन्निवेशस्य पार्श्वयोरु-भयोरप्यवयवाः समसंख्या भवन्ति पृष्ठे त्वजवीथी आकाशगङ्गा चोदरतः ॥ ५ ॥ पुनर्वसुपुष्यौ दक्षिणवामयोः श्रोण्योराद्रीऽऽश्लेषे च दक्षिणवामयोः पश्चिमयोः पादयोरभिजिद्वत्तराषाढे दिचणवामयोर्नासिकयोर्यथासंख्यं श्रवणपूर्वाषाढे दिचणवामयोर्लोचनयोर्धनिष्ठामूलं च कर्णयोर्मघादीन्यष्ट नन्तत्राणि दक्षिणायनानि वामपार्श्ववंकिषु युञ्जीत तथैव मृगशीर्षादीन्युदगयनानि दक्षिणपार्श्ववंकिषु प्रातिलोम्येन प्रयुञ्जीत शतभिषाज्येष्ठे स्कन्धयोर्दक्षिणवामयोर्न्यसेत् ॥ ६ ॥ उत्तराहनावगस्तिरधराहनौ यमो मुखेन चांगारकः शनैश्वरः उपस्थे बृहस्पतिः ककुदि वक्षस्या-दित्यो हृदये नारायणो मनिस चन्द्रो नाभ्यामुशना स्तनयोरिश्वनौ बुधः प्राणापानयो राहुर्गले केतवः सर्वांगेषु रोमसु सर्वे तारागणाः ॥७॥ एतदु-हैव भगवतो विष्णोः सर्वदेवतामयं रूपमहरहः सन्ध्यायां प्रयतो वाग्यतो निरीक्षमाण उपतिष्ठेत । नमो ज्योतिर्लोकस्य कालायनायानिमिषां पतये महापुरुषायाभिधीमहीति ॥ ८ ॥ प्रहर्चतारामयमाधिदैविकं पापापहं मन्त्रऋतां त्रिकालम् ॥ नमस्यतः स्मरतो वा त्रिकालं नश्येत तत्कालजमाशु पापम् ॥ ९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे शिशुमारसंस्थानवर्णनं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ अधस्तात्स-वित्योंजनायते स्वर्भानुर्नक्षत्रवचरतीत्येके यो असावमरत्वं शहत्वं चालभत भगवदनुकम्पया स्वयमसुरापसदः सैंहिकेयो ह्यतदर्हः तस्य तात जन्म कर्माणि चोपरिष्टाद्वस्यामः ॥ १ ॥ यददस्तरणेर्नंडलं प्रतपतस्तद्विस्तरतो योजनायुतमाचक्षते द्वादशसहस्रं सोमस्य त्रयोदशसहस्रं राहोर्यः पर्वणि कालायनाय कालचक्ररूपाय । नमोऽभिधीमहीति मंत्रेणोपतिष्ठेत ॥ ८ ॥ मंत्रकृतां पूर्वोक्तं मंत्रं जपताम् ॥ ९ ॥ इति पश्चमे टीकायां त्रयोविंशतितमोऽध्यायः ॥ २३ ॥ एवं त्रिभिद्यं मर्यादा-पालनं वर्णितं तथा ॥ अघोञ्चनमर्यादापालनं त्रिभिरुच्यते ॥ १ ॥ चतुर्विशे रवेरवीवस्वर्भीन्यादिस्थितिः क्रमात् ॥ अतलादिविलस्वर्भमर्यादाः सप्त वर्णिताः ॥ २ ॥ स्र्यमारम्य ध्रुवातं संनि-वेशं निरूप्येदानीं सूर्याद्धस्तानिरूपयति । अधस्तादिति । स्वर्भान् राहुः । अलभत लेमे । सिंहकायाः पुत्रः ॥ १ ॥ ग्रहणं वक्तुमाह । यददः प्रतपतस्तरणेर्मण्डलम् । अमृतपाने

भार पंर

113811

मध्यप्रवेशेन तयोर्व्यवधानं करोतीति तथा । अतएवैताभ्यां स्चितत्वाद्धेरमनुबध्नातीति तथा ॥ २ ॥ मागवतं चक्रं परिवर्तमानं परिश्रमद्भि अभिमुखं मुहूर्तमवस्थितः सन् इत्येवमंतरा नद्व-स्थानम्रपरागं ग्रहणं वदन्ति । तत्र च ऋजुवक्रस्थितिस्यां सर्वग्रासासर्वग्रासौ नतु वस्तुतो ग्रासोर्शस्त दुरांतरत्वात् ॥ ३ ॥ तावन्मात्रे योजनायुते ॥४॥ अन्तरिक्षं ग्रहहीनम् । तस्याविधमाह । याबद्वायुः प्रवाति तीत्रो वाति । तस्याप्यविधमाह । यावन्मेघाः ॥५॥ पृथिव्या उपरि भूलींकाविधमाह । यावद्वंसादयः पार्थिवा विकाराः ॥६॥ योजनायुतांतरेण प्रत्येकमुच्छिताः आयामो यः कटाहस्तस्य ताविद्वस्तारेण ॥७॥ सामान्येन विवराणि वर्णयति । एतेण्वित्यादिना । अथातल इत्यतः प्राक्तनेन ग्रंथेन एतेषु दैत्यादयो निवसंतीत्यन्वयः । कथंभूतेषु । अधिकः कामभोगश्च ऐश्वर्यानंदश्च विभृतिइच संपत्तिस्तैः सुसमृद्धा भवनादयो येषु । कथंभूताः । नित्यप्रमुदिता अनुरक्ताः कलत्रादयो येपाम् । न प्रतिहतः कामो येपाम् । मायया विनादो येपाम् ॥८॥ किंच । हे महा-तद्व वधानकृद्धेरानुबन्धः सूर्याचन्द्रमसावभिधावति ॥ २ ॥ तन्निशम्योभयत्रापि भगवता रक्षणाय प्रयुक्तं सुदर्शनं नाम भागवतं द्यितमस्रं तत्तेजसा दुविंषहं मुहुः परिवर्तमानमभ्यवस्थितो मुहूर्तमुद्धिजमानश्चिकतहृदय आरादेव निवर्तते तदुपरागमिति वदन्ति लोकाः ॥ ३ ॥ ततो अस्तात्सिद्धचा-रणविद्याधराणां सदनानि तावन्मात्र एव ॥ ४ ॥ ततोऽधस्ताद्यच्चरचःपिशाचप्रेतसूतगणानां विहाराजिरमन्तरिचं यावद्वायुः प्रवाति यावन्मेघा उपलभ्यन्ते ॥५॥ ततो ५४स्ताच्छतयोजनांतर इयं पृथिवी यावद्धंसभासश्येनसुपर्णादयः पतित्त्रप्रवरा उत्पतन्तोति ॥६॥ उपवर्णितं भूमेर्यथासित्रवे-शावस्थानमवनेरप्यधस्तात्सप्त भूविवरा एकैकशो योजनायुतांतरेणायामविस्तारेणोपक्लिप्ताः अतलं वितलं सुतलं तलातलं महातलं रसातलं पाताल-मिति ॥ ७ ॥ एतेषु हि बिलस्वर्गेषु स्वर्गादप्यधिककामभोगैश्वर्यानन्दविभूतिभिः सुसमृद्धभवनोद्यानाकीडविहारेषु दैत्यदानवकाद्रवेया नित्यप्रमु-दितानुरक्तकलत्रापत्यबन्धुसुहृदनुचरा गृहपतय ईश्वराद्यप्रतिहृतकामा मायाविनोदा निवसन्ति ॥ ८॥ येषु महाराज मयेन मायाविना विनिर्भिताः पुरो नानामणिप्रवरप्रवेकविरचितविचित्रभवनप्राकारगोपुरसभाचैत्यचत्वरायतनादिभिर्नागासुरमिथुनप।रावतशुकसारिकाकीर्णकृत्रिमभूमिभिर्विवरेश्व-रगृहोत्तमैः समलंकृताश्रकासति ॥९॥ उद्यानानि चातितरां मनइन्द्रियानन्दिभिः कुसुमफलस्तवकसुभगिकसलयावनतरुचिरविरपविरपिनां लतांगा-लिंगितानां श्रीभिः समिथुनविविधविहङ्गमजलाशयानाममलजलपूर्णानां झष्कुलोक्षंघनचुभितनीरनीरजकुमुदक्वलयकहारनीलोत्पललोहितशतप-राज ! येषु मयेन निर्मिताः पुरक्च चकासतीत्यन्वयः । कथंभूताः । नाना ये मणिप्रवरास्तेषां प्रवेका मुख्यास्तैविरचितैर्भवनादिभिस्तथा विवरेश्वराणां गृहोत्तमेश्व समलंकृताः । कीटशैर्गृहोत्तमैः । नागाश्चासुराश्च मिथुनीभूताः पारावतादयश्च तैराकीर्णाः कृत्रिमा भूमयो येषु तैः। पाठांतरे नानास्वनत्वं मिथुनविशेषणम् ॥९॥ उद्यानानि चातितराममरलोकश्रियमितशियतानि येषु चकास-तीत्यन्वयः। काभिः श्रीभिः। केषां कुसुमफलस्तवकाश्च सुभगिकसल्यानि च तैरवनता रुचिरा विषटा येषां तेषां विटिषनां लतानामंगैरालिंगितानां श्रीभिः तथा समिथुनाञ्चकवाकादिमिथुन-सहिता ये विविधा विहङ्गास्तयक्तानां जलाशयानां च श्रीभिः। कीदशानाम्। अमलैर्जलैः पूर्णानाम्। पुनरिप कैः। अतिशयितानि अपकुलोल्लंघनेन चुमितं यज्जलाशयानां नीरं तिस्मिन्यानि नीरजादीनि तेषां वनेषु कृतं निकेतनं यैस्तेषामर्थात्पक्षिणामेकोऽखंडो यो विहारस्तेनाकुलाञ्च ते मधुराञ्च विविधाः स्वनादयस्तैर्ये इंद्रियोत्सवास्तैञ्च । यद्वा । सिमधुनेत्यादेरुत्तरेणैव सम्बन्धः ।

श्रीघरी

ner . 19 13

मनइंद्रियानंदिभिरिति स्वनादीनां विशेषणम् । तत्र नीरजं सामान्येन कमलम् । लोहितं शतपत्रं तद्विशेषः ॥ १० ॥ अहोरात्रादिभिर्यद्भयंतन्नोपलच्यते सूर्याद्यभावात् । ११॥१२॥ क्रमः अमः ग्लानिरनुत्साहः ॥ १३ ॥ कल्याणानां मंगलस्पाणाम् ॥ १४ ॥ यस्मिन् भगवत्तेजसि प्रविष्टे । पुंसवनानि गर्भाः । आचतुर्थाद्भवेत्सावः पातः पंचमपष्टयोरिति स्वावपातौ द्वेयौ ॥ १५ ॥ सवर्णे रताः स्वैरिण्यः कामिन्यस्त्वसवर्णेऽपि तत्राप्यतिचंचलाः पुंद्रचल्यः विलायनम् । साधियत्वा संभोगसमर्थं कृत्वा। स्वे ये असाधारणा विलासास्तत्पूर्वकोऽवलोकस्तेनानुरागयुक्तं न्त्रादिवनेषु कृतिनिकेतनानामेकविहाराकुलमधुरविविधस्वनादिभिरिद्रोत्सवैरमरलोकश्रियमतिशयितानि ॥ १० ॥ यत्र ह वाव न भयमहोरात्रादिभिः कार्यविधानिकारात्राक्ष्यान्यान्यते ॥ १० ॥ यत्र ह वाव न भयमहोरात्रादिभिः

कालविभागैरुपलच्यते ॥ ११ ॥ यत्र हि महाहिप्रवरशिरोमणयः सर्वं तमः प्रबाधंते ॥ १२ ॥ न वा एतेषु वसतां दिव्यौषधिरसरसायनात्रपानस्ना-नादिभिराधयो व्याधयो बलीपलितजरादयश्च देहवैवर्ण्यदौर्गंध्यस्वेदक्कमग्लानिरिति वयोऽवस्थाश्च भवंति ॥ १३ ॥ नहि तेषां कल्याणानां प्रभवति कुतश्चन मृत्युर्विना भगवत्तेजसश्चकापदेशात् ॥ १४ ॥ यस्मिन्प्रविष्टेऽसुरवधूनां प्रायः पुंसवनानि भयादेव सुवंति पतंति च ॥ १५ ॥ अथातले मयपुत्रोऽसुरो बलो निवसति येन ह वा इह सृष्टाः षण्णवतिर्मायाः काश्चनाद्यापि मायाविनो धारयंति यस्य च जुम्भमाणस्य मुखतस्त्रयस्त्रीगणा उद-पद्यंत स्वैरिण्यः कामिन्यः पुंश्रव्य इति वा वै बिलायनं प्रविष्टं पुरुषं रसेन हाटकारूयेन साधियत्वा स्वविलासावलोकनानुरागस्मितसंलापोपगह-नादिभिः स्वैरं किल रमयंति यस्मिन्नुपयुक्ते पुरुष ईश्वरोऽहं सिद्धोऽहमित्ययतमहागजबलमात्मानमभिमन्यमानः कत्थते मदांध इव ॥१६॥ ततोऽ-धस्ताद्वितले हरो भगवान्हाटकेश्वरः स्वपार्षदभूतगणावृतः प्रजापतिसर्गोपबृंहणाय भवो भवान्या सह मिथुनीभूत आस्ते यतः प्रवृत्ता सरित्प्रवरा हाटकीनाम भवयोवींयेंण यत्र चित्रभानुर्मातरिश्वना समिध्यमान ओजसा पिबति तन्निष्ठच्तं हाटकारूयं सुवर्णं भूषणेनासुरेंद्रावरोधेषु पुरुषाः सह पुरुषीभिर्धारयंति ॥ १७ ॥ ततो अस्तात्मुतल उदारश्रवाः पुण्यश्लोको विरोचनात्मजो बिलर्भगवता महेंद्रस्य प्रियं चिकीर्षमाणैनादितेर्ल्ब्धकायो भूत्वा बटुवामनरूपेण पराक्षिप्तलोकत्रयो भगवदनुकंपयैव पुनः प्रवेशित इन्द्रादिष्वविद्यमानया सुसमृद्धया श्रियाऽभिजुष्टः स्वधर्मेणाराधयंस्तमेव भग-वंतमाराधनीयमपगतसाध्वस आस्ते अधुना अपि ॥ १८ ॥ नो एवैतत्साक्षात्कारो भूमिदानस्य यत्तद्भगवत्यशेषजीवनिकायानां जीवभूतात्मभूते परमा-त्मिन वासुदेवे तीर्थतमे पात्र उपपन्ने परया श्रद्धया परमादरसमाहितमनसा संप्रतिपादितस्य साक्षादपवर्गद्वारस्य यद्विलिनलयैश्वर्यम् ॥ १९ ॥ स्मितं तेन संलाप उपगृहनं च तदादिभिः । यस्मिन्हाटकाख्ये रसे उपयुक्ते सेविते ॥१६॥ भवयोर्भवस्य भवान्याश्च । चित्रभानुरियः । तेन निष्ठच तं फूत्कृत्य त्यक्तम् । असुरेंद्राणामवरोधेष्वंतः-पुरेषु । पुरुषीमिः स्त्रीमिः ॥ १७ ॥ सुतले बलिरधुनाप्यास्त इत्यन्वयः । कथंभूतः । महेंद्रस्य प्रियं कर्तुमिच्छता भगवता । प्रथमं पराक्षिप्तमपहतं लोकत्रयं यस्य सः । पुनर्भगवतोऽनुकंपयैव तत्र प्रवेशितः सन्। की दशेन। योऽदितेः सकाशाद्भृत्वा बहुवामनरूपेण लब्धकायस्तेन ॥१८॥ केचित्तस्य सुतलराज्यं भूमिदानफलं मन्यंते तिनराकरोति। नो एवैतदिति। यद्विलनिलये विवरस्थाने

एश्वर्यमेतद्भूमिदानस्य साक्षात्कारः फलं न भवत्येव। कुत इत्यपेक्षायामेवंभृतस्य दानस्य साक्षादपवर्गहेतुत्वादित्याह।यत्तत्प्रसिद्धं दानं तस्य।तदेवाह।भगवत्यशेपजीवनिकायानां जीवभृतक्चा-सावात्मभूतश्च सर्वजीवनियंता चासावात्मारामक्ष्चेत्यर्थः । तस्मिन्संप्रतिपादितस्य ॥१९॥ किंच । यस्य नाम ज्ञुतादिषु च विवशोऽपि सकृद्पि गुणन्कर्मवंधं विधुनोति । कथंभृतम् । यस्य प्रति-बाधनं त्विह मुमुक्षवोऽन्यथैवोपलभंते । यन्निवृत्त्यर्थं योगसांख्यादिक्कं शाननुभवंगीत्यर्थः । तं कर्मवंधंत्यज्ञति ॥ २० ॥ तत्त्तिमन्भगवति भक्तानां ज्ञानिनां च यथायथमात्मन्यात्मदे ज्ञानदे चात्मतयैव समर्पितस्य भृमिदानस्य न तत्फलमिति पूर्वेणैव संबंधः ॥ २१ ॥ किंच । नेदं भगवजुदकंपाफलमपि किंत्वेकांतभक्तस्य तस्यांतरायमात्रमित्याह । नेति । मगवानमुष्य अम्रं नैवाजु-गृहीतवान् । तत्र हेतुः । यद्तेति । आत्मन ईश्वरस्यानुस्मृतिं मुज्जातीति तथा । तद्क्तम् । वासुदेवे मनो यस्य जपहोमार्चनादिषु ।। तस्यांतरायो मैत्रेय देवेंद्रत्वादिकं फलमिति ॥२२॥ तस्यै-कांतभक्तिं सप्रपंचभाह । यत्तद्तिप्रसिद्धमिति वच्यमाणमुवाच हेत्यन्वयः। कथंभृतः । अनिधगतोऽन्य उपायो येन तेन भगवता याच्जाछलेनापहृतं स्वशारिमात्रावरोपितं लोकत्रयं यस्य । सम्यक्

यस्य ह वाव ज्ञत्पतनप्रस्वलनादिषु विवशः सङ्ग्रामाभिगृणन्पुरुषः कर्मबंधनमंजसा विधुनोति यस्य हैव प्रतिवाधनं मुमुच्चवोऽन्यथैवोपलभंते ॥२०॥ तद्भकानामात्मवतां सर्वेषामात्मन्यात्मद आत्मतयैव ॥२१॥ न वै भगवाननूनममुष्यानुजग्राह यद्त पुनरात्मानस्मृतिमोपणं मायामयभोगैश्वर्यमे वातनुतेति ॥२२॥ यत्तद्भगवता अनिधगतान्योपायेन याच्ञाछछेनापहृतस्वशरीरावशेषितछोकत्रयो वरुणपाशैश्र संप्रतिमुक्तो गिरिदयाँ चापविद्व इति होवाच ॥ २३ ॥ नूनं बतायं भगवानर्थेषु न निष्णातो योऽसाविंद्रो यस्य सचिवो मंत्राय वृत एकांततो बृहस्पतिस्तमतिहाय स्वयमुपेंद्रेणात्मा-नमयाचतात्मनश्चाशिषो नो एव तद्दास्यमतिगंभीरवयसः कालस्य मन्वंतरपरिवृत्तं कियल्लोकत्रयमिदम् ॥ २४ ॥ यस्यानुदास्यमेवास्मत्पितामहः किल वब्ने नतु स्विपत्रयं यदुताकुतोभयं पदं दीयमानं भगवतः परिमिति भगवतोपरते खलु स्विपतिरि ॥ २५ ॥ तस्य महानुभावस्यानुपथममृजितः कषायः को वा असमिद्धिः परिहीणभगवदनुग्रह उपजिगमिषतीति ॥ २६ ॥ अथ तस्यान्चरितमुपरिष्टाद्विस्तरिष्यते यस्य भगवानस्ययमिखलज-गद्गुरुनीरायणो द्वारि गदापाणिरवतिष्ठते निजजनानुकंपितहृदयो येनांगुष्ठेन पदा दशकंधरो योजनायुतं दिग्विजय उचिटतः ॥२७॥ ततोऽधस्ता-

प्रतिमुक्तो बद्धः अपविद्धः प्रक्षिप्तोऽपि सन् ॥२३॥ बतेति खेदे । भगवान्विद्वानपि योऽसाविद्रो यस्यैकांतेन बृहस्पतिः सचित्रः सहायो यतो मंत्रार्थं बृतः सोऽपि पुरुपार्थेपु नूनं न निष्णातो न निपुणः। यत उपेंद्रेण द्वारभतेन तमुपेंद्रं विहायात्मानं मां लोकत्रयमयाचत तं मंत्रप्रदं बृहस्पतिमतिहायेति वा । तस्मिन्प्रसन्ते स एव वरणीयो न लोकत्रयं यतस्तद्तितुच्छिमित्याह । अतिगंभीर-मनंतं वयो यस्य तस्य कालस्य यनमन्वंतरं तेन परिवृत्तं विपर्यस्तं लोकत्रयामदं कियत् ॥ २४ ॥ प्रह्लाद्स्त्वेक एवार्थे निष्णात इत्याह । यस्यानुदास्यमिति स्विपतिर उपरते मृते सित स्विपिक्वे पदं भगवता दीयमानमि भगवतः खळ परमन्यदिति कृत्वा नतु जग्राहेत्यर्थः ॥२५॥ नतु त्वमितवीरः कुतस्तमेव वहु मन्यसे तत्राह । तस्यानुपथमनुवर्त्म अमृजिता अक्षीणाः कपाया रागा-दयो यस्य । परिहीणो भगवदनुग्रहो यस्य । स को वा उपगंतुमिच्छतीति।।२६।। अथ शुकोक्तिः। नन्वेवंभृतश्चेद्विहस्तिहं तस्यैव चरितं विस्तरेण कथ्यतां तत्राह । तस्य वहेरनुचरितमुपरिष्टा-दष्टमे विस्तरिष्यते । यस्य द्वार्यवितिष्ठते । निजजनेष्वनुकंपितं कृतानुकंपं हृदयं यस्य । द्वारपालकर्म दर्शयति । येन श्रीनारायणेन बलेर्द्वारि विशन्दशकंधर उचाटितः । केन । पदा । तत्राप्यंगुष्टेनैव

श्रीघरी

॥३५॥

॥२७॥ यथा हरिणा स्वभक्तो बिलः सुतले निहितः सुखमास्ते एवं महादेवभक्तोऽपि मयस्तलातले सुखमास्त इत्याह । तत इति । लब्धं पदं स्थानं येन । महीयते पूज्यते ॥ २८॥ नैकशिर-सामनेकफणानां गणोऽस्ति । एतत्प्रपंचयति । कुहकेति । महाभोगवंतो महाकायाः । पुरुपवाहाद्धरेवीहनात् ॥२९॥ विद्युधप्रत्यनीका देवशत्रवः । सकलेष्वपि लोकेष्वतुभावो यस्य तस्यैव तेजसा सुदर्शनेन प्रतिहतो बलावलेपो वीर्यमदो येपाम् । विलेशयाः सर्पा इव । इंद्रद्त्या प्रयुक्ताभिमंत्ररूपाभिवीिभः । एवं हि वैदिकमाख्यानम् । पणिभिरसुरैनिंगूढां गामन्वेष्टुं सरमां देवशुनीमिद्रेण प्रदितां संधिमिच्छंतः पणयः प्राहुः । किमिच्छंती सरमेत्यादि । सा च संधिमनिच्छंतींद्रस्तुतिपूर्वकं तानप्रति परुपमाह । हता इंद्रेण पणयः शयध्वमित्यादि । ते च तच्छुत्वा विभ्यतीति ॥३०॥

त्तलातले मयो नाम दानवेंद्रस्त्रिपुराधिपतिर्भगवता पुरारिणा त्रिलोकीशं चिकीर्षुणा निर्दग्धस्वपुरत्रयस्तत्प्रसादाल्लब्धपदो मायाविनामाचार्यो महादेवेन परिरक्तितो विगतसुदर्शनभयो महीयते ॥ २८ ॥ ततो अधस्तान्महातले काद्रवेयाणां सर्पाणां नैकशिरसां क्रोधवशो नाम गणः कुहकतक्षक-कालियसुषेणादिप्रधाना महाभोगवंतः पतित्रराजाधिपतेः पुरुषवाहादनवरतमुद्धिजमानाः स्वकलत्रापत्यसुहत्कुटंबसंगेन कचित्प्रमत्ता विहरंति ॥ २९ ॥ ततो अधस्ताद्रसातले दैतेया दानवाः पणयो नाम निवातकवचाः कालेया हिरण्यपुरवासिन इति विबुधप्रत्यनीका उत्पत्त्या महौजसो महा-साहिसनो भगवतः सकल्लोकानुभावस्य हरेरेव तेजसा प्रतिहतस्वबलावलेपा विलेशया इव वसंति ये वै सरमयेंद्रदूत्या वाग्भिर्मत्रवर्णाभिरिंद्राद्वि-भ्यति ॥ ३० ॥ ततो अस्तात्पाताले नागलोकपतयो वासुकित्रमुखाः शंखकलिकमहाशंखश्वेतधनंजयपृतराष्ट्रशंखचूडकंबलाश्वतरदेवदत्तादयो महा-भोगिनो महामर्पा निवसंति येषामुह वै पंचसप्तदशशतसहस्रशीर्पाणां फणासु विरचिता महामणयो रोचिष्णवः पातालविवरतिमिरनिकरं स्वरोचिषा विधमंति ॥ ३१ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कंधे राह्वादिस्थितिबिलस्वर्गमर्यादादिनिरूपणं नाम चतुर्विशतितमो अध्यायः ॥ २४ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ तस्य मूलदेशे त्रिंशद्योजनसहस्रांतर आस्ते या वै कला भगवतस्तामसी समाख्याता उनंत इति सात्वतीया द्रष्ट्रदृशययोः संकर्षण-महमित्यभिमानलक्षणं यं संकर्षणमित्याचचते ॥१॥ यस्येदं क्षितिमंडलं भगवतो अनंतमूर्तेः सहस्रशिरस एकस्मिन्नेव शीर्षणि श्रियमाणं सिद्धार्थं इव लच्यते ॥२॥ यस्य ह वा इदं कालेनोपसंजिहीर्षतो अपर्वविरचितरुधिरभ्रमद्भुवोरंतरेण सांकर्षणो नाम रुद्र एकादशब्यूहस्रचक्षस्त्रिशिखं शूलमुत्तंभय-

महाभोगिनो महाफणाः। महानमर्पः क्रोघो येपाम्। पंचादिसंख्यानि शीर्पाणि येपाम्। शीर्ष्णीमिति वक्तन्ये शीर्पाणामित्याषः ॥३१॥ इति पश्चमे टीकायां चतुर्विशोऽघ्यायः॥ १४ ॥ पंचित्रं तिरोऽघस्तादाह शेपस्य संस्थितिम् ॥ संजिहीपीरिदं काले यत्र रुद्रसमुद्भवः ॥१॥ तस्य पातालस्य । कोऽसावनंतः । सात्वतीयाः सात्वततंत्रनिष्ठाश्चतुर्व्यूहोपासने यं संकर्षणिनत्याचक्षते । तथाख्याने हेतुः । द्रष्टृदृद्वययोः सम्यक्षपणमेकीकरणं येन । तत्कुतः । अहिमत्यभिमानो लक्षणं चिह्नमिष्ठातुर्यस्य । अहंकाराधिष्ठानेन द्रष्टृद्वयसंकर्षणात्संकषण इत्यर्थः ॥१॥ अनंतत्वमाह । यस्येदिमिति । यच्छन्दानां स एष भगवाननंत इत्युत्तरेणान्वयः ॥२॥ तामसत्वमाह । यस्येदं विश्वमुपसंहर्तुमिच्छतः अमर्षेण विरचिते क्रुटिलीकृते रुचिरीकृते अमंत्यौ अवौ तयोर्मध्ये उत्तंभयञ्च

ग३६॥

भमयन् ॥ ३ ॥ सुभगत्वमाह । यस्यांधिकमलयुगलेऽरुणा विशदा नखा एव मणयस्तेषां षंडः समृहस्तस्य मंडलेषु । परिस्कुरतां कुंडलानां प्रभया मंडितानि गंडस्थलानि येषु तानि ॥ ४ ॥ चारुण्यंगवलये विलसिताश्च ते विशदाश्च विपुलाश्च घवलाञ्च सुभगाश्च रुचिराश्च शुजा एव रजतस्तंभास्तेष्वगुरुचन्दनकुंकुमानां पंक एवानुलेपस्तेनावलिपमानाः तेषामभिमदर्शनेनोनमिथते हृदये मकरध्वजस्यावेशेन रुचिरं च लिलतं च स्मितं यासां ताः । तस्यानुरागेण मदेन च मुदितं च तन्मदेन विघूणिते प्रचलिते च आ ईपदरुणे करुणावलोकयुक्ते नयने यस्मिस्तद्वदनारविंदं विलोकयंति ॥ ५ ॥ अमर्पोऽसहन् रोपः क्रोधः उपसंहतस्तयोर्वेगो येन ॥६॥ उपासनार्थमाह । सुरादिभिर्घायमानिहंचत्यमानः । अनवरतं मदेन मुदितक्वासी विकृतविह्वललोचनक्व । सुललितेन मुखरिकामृतेन वचनामृतेन स्वपार्षदान्विबुधयूथपानां पतींक्चाप्यायमानो हर्पयन्। नीले वाससी यस्य। एकमेव कुंडलं यस्य। हलस्य ककुदि पृष्ठे कृतो न्यस्तः सुभगक्च सुन्द्रक्च भुजो येन। उदारा न्तुदतिष्ठत् ॥ ३ ॥ यस्यांत्रिकमलयुगलारुणविशदनखमणिषंडमंडलेस्वहिपतयः सह सात्वतर्पभैरेकांतभक्तियोगेनावनमंतः स्ववदनानि परिस्फुरत्कुंडल-प्रभामंडितगंडस्थलान्यतिमनोहराणि प्रमुदितमनसः खलु विलोकयंति ॥ ४ ॥ यस्यैव हि नागराजकुमार्य आशिष आशासानाश्चार्वगवलयविल-सितविशदविपुलधवलसुभगरुचिरभुजरजत्रस्तंभेष्वगुरुचंदनकुंकुमपंकानुलेपेनावलिंपमानास्तद्भिमर्शनोन्मथितहृदयमकरध्यजावेशरुचिरललितस्मता-स्तदनुरागमदमुदितमदिवधूणितारुणावलोकनयनवदनारविंदं संबीडं किल विलोकयंति ॥ ५ ॥ स एव भगवाननंतोऽनंतगुणार्णव आदिदेव उपसं-हतामर्परोषवेगो लोकानां स्वस्तय आस्ते ॥ ६ ॥ ध्यायमानः युरासुरोरगसिद्धगंधर्वविद्याधरमुनिगणैरनवरतमदमुदितविद्वललोचनः युललितमु-खरिकामृतेनाप्यायमानः स्वपार्षदविबुधयूथपतीनपरिम्लानरागनवतुलसिकामोदमध्वासवेन माद्यन्मधुकरत्रातमधुरगीतश्रियं वैजयंतीं स्वां वनमालां नीलवासा एककुंडलो हलककुदि कृतसुभगसुंदरभुजो भगवान्माहेंद्रो वारणेंद्र इव कांचनीं कचासुदारलीलो विभर्ति ॥ ७ ॥ य एप एवमनुश्रतो ध्यायमानो मुमुन्नूणामनादिकालकर्मवासनाग्रथितमविद्यामयं हृदयग्रंथिं सत्त्वरजस्तमोमयमंतर्हृदयं गत आशु निर्मिनत्ति तस्यानुभावान्भगवानस्वा-यंभुवो नारदः सह तुंबुरुणा सभायां ब्रह्मणः संश्लोकयामास ॥ ८ ॥ उत्पत्तिस्थितिलयहेतवोऽस्य कल्पाः सत्त्वाद्याः प्रकृतिगुणा यदीश्वयाऽऽसन् ॥ यद्र्पं ध्रुवमकृतं यदेकमात्मन्नानाऽधात्कथमुह वेद तस्य वर्तम् ॥ ९ ॥ मूर्ति नः पुरुकृपया वभार सत्त्वं संशुद्धं सदसदिदं विभाति यत्र ॥ यल्लीलां मृगपतिराददेऽनवद्यामादातुं स्वजनमनांस्युदारवीर्यः ॥ १० ॥ यन्नाम श्रुतमनुकीर्तयेदकस्मादातीं वा यदि पतितः प्रलंभनाद्या ॥ हंत्यंहः सपदि लीला यस्य सः । न परिम्लानो रागः कांतिर्यस्यास्तस्या नवतुलसिकाया आमोदमध्वासवेन सुर्भिमधुरसेन माद्यतां मधुकराणां ये बातास्तेषां मधुरगीतेन श्रीर्यस्यास्तां वनमालाम् । कक्षां वर-त्राम् ॥ ७ ॥ संश्लोकयामास वर्णयामास ॥८॥ अस्य जगत उत्पत्त्यादिहेतवो गुणा यस्येक्षया कल्पाः स्वस्वकार्यसमर्था आसन् । यस्य तु रूपं भ्रवमनंतमकृतमनादि । तत्र हेतुः । यदेकमेव सदात्मन्नात्मिन नानाकार्यप्रपंचमधात् तस्य त्रह्मरूपस्य वर्त्म तत्त्वं जनः कथम्रह वेद । नैव वेदेत्यर्थः ॥ ९ ॥ तहिं कथमसौ म्रमुन्तुमिः सेन्यते तत्राह । मृतिमिति । यत्रेदं सदसद्विमाति स नोऽस्माकं भक्तानां बहुकृपया संशुद्धं सन्तं मूर्तिं बभार । स्वजनानां मनांस्यादातुं वशीकतुं कृतां यस्य लीलां मृगपितः सिंह आददे अशिक्षत् । यतः उदाराणि वीर्याणि यस्य तस्मादन्यं मुमुद्धः

श्रीधरी

अ०२५

गा३६॥

कमाश्रयेदित्युत्तरेणान्वयः । यद्वा कुपयेत्यत्र हेतुः । यद्यस्मात्स्वजनानां मनांस्यादातुं लीलामाददे । मृगपतिरिवोदारवीर्यः । यद्वा । मृग्यंत इति मृगाः कामप्रदास्तेषां पतिर्मुख्यः ॥१०॥ किंच आस्तां तस्य कृपया वपुर्धारणं तद्भजनं वा तन्नामौदार्यमेवातिचित्रमित्याह । यस्य नाम यदि पतितो महापातक्यप्यनुकीर्तयेत्तहिं स शुद्धचे दिति किम्रु वक्तव्यम् । यतोऽसावेव नृणामशेषमंदः सद्यो हंति । कथमतुकीर्तयेत । अन्यतः श्रुतं वाऽकस्माद्वा आतों वा सन्प्रलंभनाद्वा परिहासात् तस्माच्छेपादन्यम् ॥ ११ ॥ गिर्यादिसहितं भृगोलं सच्चानि प्राणिनः । सहस्र जिह्वोऽपि को गणयेत् ॥ १२ ॥ दुरंतं वीर्यं बलं यस्य । उरवो गुणाद्यनुभावाश्च यस्य स च स च रसाया भूमेर्मुले स्थितस्तिष्ठति। आत्मतंत्र आत्माधारः ॥ ४३ ॥ उक्तस्य लोकविभागस्योपयोगं वद्चपसंहरति । एता ह्येवेह कामान्कामयमानैर्नुभिरुपगंतव्या इत्यन्त्रयः ॥ १४ ॥ तस्य प्रपंचः । एतावत्यो विपाकगतयः फलभूता गतयस्ता व्याचख्ये व्याख्यातवानस्मि ॥ १५ ॥ इति श्रीमद्भागवते पंचमे नृणामशेषमन्यं कं शेषाद्भगवत आश्रयेन्मुमुत्तुः ॥ ११ ॥ मूर्धन्यर्पितमणुवत्सहस्रमूर्धो भूगोलं सगिरिसरित्समुद्रसत्त्वम् ॥ आनंत्यादमितविक्रमस्य भुम्नः को वीर्याण्यिधगणयेत्सहस्रजिहः ॥ १२ ॥ एवंप्रभावो भगवाननंतो दुरंतवीर्योरुगुणानुभावः ॥ मूले रसायाः स्थित आत्मतंत्रो यो लीलया च्मां स्थितये विभर्ति ॥ १३ ॥ एता होवेह नृभिरुपगंतव्या गतयो यथाकर्म विनिर्मिता यथोपदेशमनुवर्णिताः कामान्कामयमानैः ॥ १४ ॥ एता-वतीर्हि राजन्यंसः प्रवृत्तिलचणस्य धर्मस्य विपाकगतय उचावचा विसदृशा यथाप्रशं व्याच्ह्ये किमन्यत्कथयाम इति ॥ १५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कंधे भूविवरविध्युपवर्णनं नाम पंचविंशतितमो अध्यायः ॥ २५ ॥ राजोवाच ॥ महर्ष एतद्वैचित्र्यं लोकस्य कथमिति ॥ १ ॥ ऋषिरुवाच ॥ त्रिग्रणत्वात्कर्तः श्रद्धया कर्मगतयः पृथग्विधाः सर्वा एव सर्वस्य तारतम्येन भवंति ॥ २ ॥ अथेदानीं प्रतिषिद्धलक्षणस्याधर्मस्य तथैव कर्तुः श्रद्धाया वैसादृश्यात्कर्मफलं विसदृशं भवति या ह्यनाद्यविद्यया कृतकामानां तत्परिणामलक्षणाः सृतयः सहस्रशः प्रवृत्तास्तासां प्राचुर्ये-णानुवर्णयिष्यामः ॥ ३ ॥ राजोवाच ॥ नरका नाम भगवन्कि देशविशेषा अथवा बहिस्त्रिलोक्या आहोस्विदंतराल इति ॥ ४ ॥ ऋषिरुवाच ॥ अंतराल एव त्रिजगत्यास्तु दिशि दक्षिणस्यामधस्ताद्भमेरुपरिष्ठाच जलाशयाद्यस्यामित्वात्तादयः पितृगणा दिशि स्वानां गोत्राणां प्रमेण समाधिना सत्या एवाशिष आशासाना निवसंति ॥ ५ ॥ यत्र इ वाव भगवान्पितृराजो वैवस्वतः स्वविषयं प्रापितेषु स्वपुरुषैर्जंतुषु संपरेतेषु यथा-कर्मावद्यं दोषमेवानु ह्वंघितभगवच्छासनः सगणो दमं धारयति ॥ ६ ॥ तत्र हैके नरकानेकविंशतिं गणयंति अथ तांस्ते राजन्नामरूपलक्षणतो उनक-टीकायां पंचविंशतितमोऽध्यायः ॥ २५ ॥ पिंड्वरो तु ततोऽधस्तान्नरकस्थितिरुच्यते ॥ पापिनो यत्र दह्यंते यमद्तैर्यथायथम् ॥ १ ॥ पुंसो गतय उचावचा विसदृशा इति भोगवैचित्र्यमुक्तं तदेतत्कृत इति पृच्छति । महर्ष इति ॥ १ ॥ कर्मणः समानत्वेऽपि श्रद्धावैचित्र्यात्फलवैचित्र्यमिति परिहरति । त्रिगुणत्वादिति । साचिक्या श्रद्धया कर्तुः सुखित्वं राजस्या सुखित्वं दुःखित्वं च तामस्या दुःखित्वं मृढत्वं च । तत्रापि तासां श्रद्धानां तारतम्यात्सुखादितारतम्यं सर्वेषामित्यर्थः ॥ २ ॥ प्रतिषिद्धं प्रतिषेधः स एव लक्षणं प्रमाणं यस्याधर्मस्य कर्तुः । श्रद्धावैसाद्दश्यं तमसस्तार-तम्यात् तत्रापि कारणं दर्शयन्नाह । अनाद्यविद्याकृतानां कामानां याः सृतयो नरकास्तासां ताः । अथेदानीं ताः प्राचुर्येणानुवर्णयिष्याम इत्यन्वयः ॥ ३ ॥ कि भूमावेव देशविशेषाः त्रिलोक्या ।।३७॥

ब्रह्माण्डाद्बहिर्वा आवरणेषु मध्येऽन्तराले वा भूमिन्यतिरिक्ते ॥ ४ ॥ ५ ॥ कर्मदोषमनतिक्रम्य दोषमेत्र दमं पापफलं दंडं करोति । न उन्लंघितं भगवच्छासनं येन ॥६ ॥ मतांतरेणाष्टाविंशति माह । किंचेति ॥ ७ ॥ पापमेदेन च तत्त्रत्रकयातनामेदं प्रपंचयति तत्र यस्त्वित्यादिना । यात्यमानः पीड्यमानः । एकदैव तदैव ॥ ८ ॥ पुरुषं पर्वि वंचयित्वा ॥ ९ ॥ एतच्छरीरमहमिति-

मिष्यामः तामिस्रो अन्धतामिस्रो रौरवो महारौरवः कुंभीपाकः कालसूत्रमसिपत्रवनं सूकरमुखमंधकूपः कृमिभोजनः संदंशस्तप्तसूर्मिर्वज्रकंटकशाल्मली वैतरणी पूर्योदः प्राणरोधो विशसनं लालाभक्षः सारमेयादनमवीचिरयःपानमिति किंच क्षारकर्दमो रच्चोगणभोजनः शूलप्रोतो दंदशूको व्यटनिरोधनः पर्यावर्तनः सूचीमुखमित्यष्टाविंशति नरका विविधयातनाभूमयः ॥ ७ ॥ तत्र यस्तु परवित्तापत्यकलत्राण्यपहरति स हि कालपाशवद्धो यमपुरुष-रतिभयानकैस्तामिस्रे नरके बलानिपात्यते अनशनानुद्यानदंडताडनसंतर्जनादिभिर्यातनाभिर्यात्यमानो जंतुर्यत्र कश्मलमासादित एकदेव मूर्जीयु-पयाति तामिस्रप्राये ॥ ८ ॥ एवमेवांधतामिस्रे यस्तु वंचियत्वा पुरुषं दारादीन्पयुंक्ते यत्र शरीरी निपात्यमानी यातनास्थी वेदनया नष्टमितर्नष्ट-दृष्टिश्च भवति यथा वनस्पतिर्वृश्च्यमानम्लस्तस्मादंधतामिस्रं तमुपदिशंति ॥ ९ ॥ यस्तिवह वा एतदहमिति ममेदमिति भूतद्रोहेण केवलं स्वकुटं-बमेवानुदिनं प्रपुष्णाति स तदिह विहाय स्वयमेव तदशुभेन रौरवे निपतिति ॥ १० ॥ ये त्विह यथैवामुना विहिंसिता जंतवः परत्र यमयातनामु-पगतं त एव रुखो भूत्वा तथा तमेव विहिंसंति तस्माद्रौरविमत्याहुः । रुरुरिति सर्पादितिऋरसत्त्वस्यापदेशः ॥ ११ ॥ एवमेव महारौरवो यत्र निप-तितं पुरुषं कञ्यादा नाम रुखस्तं कञ्येण घातयंति यः केवलं देहंभरः ॥ १२ ॥ यस्तिवह वा उग्रः पश्रून्पिचणो वा प्राणत उपरंधयित तमपकरुणं पुरुषादैरपि विगर्हितममुत्र यमानुचराः कुंभीपाके तस्तैल उपरंधयंति ॥ १३ ॥ यस्तिवह पितृविप्रत्रह्मभूक् स कालसूत्रसंज्ञके नरके अयुतयोजन-परिमंडले ताम्रमये तप्तखले उपर्यथस्ताद्गन्यक्भियामिततप्यमाने अभिनिवेशितः चुतिपपासाभ्यां च दह्यमानांतर्वहिःशरीर आस्ते चेष्टते अवितष्टिति परिधावति च यावंति पशुरोमाणि तावद्वर्षसहसाणि ॥ १४ ॥ यस्तिवह वै निजवेदपथादनापद्यपगतः पाखंडं चोपगतस्तमसिपत्रवनं प्रवेश्य कशया प्रहरंति तत्र हासावितस्ततो धावमान उभयतो धारैस्तालवनासिपत्रैशिखद्यमानसर्वाङ्गो हा हतोऽस्मीति परमया वेदनया मूर्छितः पदे पदे निपतित स्वधर्महा पाखंडानुगतं फलं भुंक्ते ॥ १५ ॥ यस्तिवह वै राजा राजपुरुषो वा अदंड्ये दंडं प्रणयित ब्राह्मणे वा शरीरदंडं स पापीया-त्ररके अनुत्र सूकरमुखे निपतित तत्रातिवलैविनिष्पिष्यमाणावयवो यथैवेहे सुखंड आर्तस्वरेण स्वनयन् कचिन्मुच्छितः कश्मलमुपगतो यथैवेहादृष्टदोषा इदं घनानि समेति मत्वा स्वं च कुटुंबमेव पुष्णाति । तेनाशुमेन ॥ १० ॥ रुरवो मृत्वेति कर्माण्येव तथा परिणामं प्राप्येत्यथः । अतिक्रूरस्य भारशृंगारूयस्य सत्त्वस्यापदेशः संज्ञा ॥ ११ ॥

क्रव्येण निमित्तेन मांसार्थमित्यर्थः ॥१२॥ प्राणतः सजीवान् । उपरंधयति पचित । अपकरुणं निष्क्रपम् ॥१३॥ तप्तखले समे देशे ॥१४॥ स्वधर्महा धर्मत्यागी ॥१५॥ स्वनयन् रुदन्करमलं

श्रीघरो

37025

॥३७॥

मोहग्रुपगतो भवति । अदृष्टदोषास्तेनोपरुद्धाः संतो यथा कश्मलग्रुपगतास्तद्वत् ॥ १६ ॥ ईश्वरेणोपकल्पिता मनुष्यरक्तपानादिलक्षणा वृत्तिर्येषां मत्कुणादीनाम् । विविक्ता विज्ञाता परव्यथा यैरिवविकिभिस्तेषाम् । पुरुषेण ब्राह्मणादिभावेन विधिनिषेधपूर्वकम्रुपकिण्यता वृत्तिर्यस्य । विविक्ताः परव्यथा येन विवेकिना । अभिद्धुग्धा हिंसिता विहता निद्राह्णपा निर्वृतिर्यस्य । लब्धमव-स्थानं येन स तमसि परिक्रामित ॥ १७ ॥ यत्किचनभच्यादिकमुपनतं प्राप्तं तदसंविभज्य । निर्मिताः पंचयज्ञा येन अतएव वायसैः संस्तुतः समत्वेन वर्णितः। कृमिभोजनः कृमीनेव भ्रंजानः। उपरुद्धाः ॥ १६ ॥ यस्विह वै भूतानामीश्वरोपकृल्पितवृत्तीनामविविक्तपरर्व्यथानां स्वयं पुरुषोपकल्पितवृत्तिविक्तपरव्यथो व्यथाच्रति स परत्रां-धकूपे तदिभद्रोहेण निपतित तत्र हासौ तैर्जंतुभिः पशुमृगपिक्षसरीसृपैर्मशकयूकामत्कुणमिक्षकादिभिर्यं केचाभिद्रग्धास्तैः सर्वतोऽभिद्रह्यमा-णस्तमिस विहतनिद्रानिर्वृतिरलब्धावस्थानः परिकामित यथा कुशरीरे जीवः ॥ १७ ॥ यस्तिवह वा असंविभज्याश्राति यत्किञ्चनोपनतमनिर्मित-पंचयज्ञो वायससंस्तुतः स परत्र कृमिभोजने नरकाथमे निपतति तत्र शतसहस्रयोजने कृमिकुण्डे कृमिभूतः स्वयं कृमिभिरेव भन्त्यमाणः कृमिभोजनो यावत्तदप्रताप्रहुतादो अनिवेशमात्मानं यातयते ॥ १८ ॥ यस्तिवह वै स्तेयेन बलाद्वा हिरण्यरत्नादीनि ब्राह्मणस्य वाअपहरत्यन्यस्य वाअनापदि पुरुषस्तममुत्र राजन्यमपुरुषा अयस्मयैरग्निपिंडैः संदंशैस्त्वचि निष्कुषंति ॥ १९ ॥ यस्त्विह वा अगम्यां स्त्रियमगम्यं वा पुरुषं योषिदभिगच्छति तावमुत्र कशया ताडयंतस्तिग्मया सूर्म्या लोहमय्या पुरुषमालिंगयन्ति स्त्रियं च पुरुषरूपया सूर्म्या ॥ २० ॥ यस्तिवह वै सर्वाभिगमस्तममुत्र निरये वर्तमानं वज्रकंटकशाल्मलीमारोप्य निष्कर्षति ॥ २१ ॥ ये त्विह वै राजन्या राजपुरुषा वा अपाखंडा धर्मसेतूनिंभदन्ति ते संपरेत्य वैतरण्यां निप-तंति भिन्नमर्यादास्तस्यां निरयपरिखाभृतायां नद्यां यादोगणैरितस्ततो भद्यमाणा आत्मना न वियुज्यमानाश्चासुभिरुह्यमानाः स्वाघेन कर्मपाक-मनुस्मरंतो विण्मूत्रपूरशोणितकेशनखास्थिमेदोमांसवसावाहिन्यामुपतप्यन्ते ॥ २२ ॥ ये त्विह वै वृष्ठीपतयो नष्टशौचाचारनियमास्त्यक्तळज्ञाः पशुचर्यां चरंति ते चापि प्रेत्य प्रयविण्मूत्रश्ठेष्ममलापूर्णार्णवे निपतन्ति तदेवातिबीभित्सतमश्रंति ॥ २३ ॥ ये त्विह वै श्वगर्दभपतयो ब्राह्मणादयो मृगयाविहारा अतीर्थे च मृगानिष्ठंति तानिष संपरेताँ इच्यभूतान्यमपुरुषा इषुभिर्विद्धचंति ॥ २४ ॥ ये त्विह वै दांभिका दंभयज्ञेषु पश्चिन्व-शसंति तानमुष्मिँ ल्लोके वैशसे नरके पतितान्निरयपतयो यातयित्वा विशसंति ॥ २५ ॥ यस्तिवह वै सवर्णां भार्यां द्विजो रेतः पाययित काममोहि-तस्तं पापकृतममुत्र रेतःकुल्यायां पातियत्वा रेतः संपाययंति ॥ २६ ॥ ये त्विह वा दस्यवो अनिदा गरदा ग्रामान्सार्थान्वा विलुंपंति राजानो

यावत्तत् यावंति योजनानि तत्कृमिकुंडं तावंति वर्षाणि यावद्वा तत्पातकमित्यर्थः । अप्रत्तमसंविभक्तमप्रहुतं चात्तीति तथा सः अनिर्वेशमकृतप्रायश्चित्तम् ॥ १८ ॥ निष्कुषंति छिंदन्ति ॥१९॥ तिग्मया तप्तया । स्मर्या प्रतिमया ॥ २० ॥ सर्वाभिगमः पश्चाद्युपगंता ॥ २१ ॥ अपाखंडाः सत्कुलीनाः संतः । द्वितीयांतपाठेऽसेतुविशेषणम् । नदीं विशिनष्टि । विण्मृत्रेति ॥२२॥ पशुचर्या स्वेच्छाचारम् ॥ २३ ॥ अतीर्थे विद्वितादन्यत्र । विष्यन्तीति प्राणनिरोघो दिशतः ॥२४॥ निरयपतयो यमपुरुषाः ॥२५॥ लालाभक्षमाह यस्त्विति । रेतःपानं कारयन्ति ॥२६॥ यमद्ता ये

श्वानः सरभसं ससंभ्रमम् ॥ २७ ॥ द्रव्यविनिमये क्रयविक्रयादौ । निरवकाशे निरालम्त्रे । अवीचिश्वव्दार्थमाह । यत्रेति । वीचिस्तरंगस्तद्रहितत्वाद्त्रीचिः ॥ २८ ॥ यो विप्रस्तत्कलत्रं वा सुरां पिबत्यन्योऽपि वा त्रतस्थः सन् राजन्यो वैश्यो वा सोमपीथः कृतसोमपान इत्यन्वयः। तयोः सोमस्थाने फलचमसविधानात्सोमपाननिपेधाच।तथा च श्रृतिः। नयग्रोधिस्तिमीराहृत्य ताः संपिष्य दधन्युपमृज्य तमस्मै भर्चं संप्रयच्छेत्र सोमिति ॥२९॥ स पूर्वमि मृतक एव सनमृत्वा ॥३०॥ पुरुषस्य मेथेन हिंसया भैरवादीन्यजंते । याद्रच स्त्रियो नरमांसं भक्षयन्ति । कामरूपा रक्षोगणा राजभटा वा तांश्रापि हि परेत्य यमदूता वज्रदंष्टाः श्वानः सप्तशतानि विंशतिश्र सरभसं खादन्ति ॥ २७ ॥ यस्तिवह वा अनुतं वदित साद्ये द्रव्यविनिमये दाने वा कथंचित्स वै प्रेत्य नरके ऽवीचिमत्यधःशिरा निरवकाशे योजनशतोच्छायाद्विरिम्ध्रनः संपात्यते यत्र जलमिव स्थलमश्मपृष्ठ-मवभासते तदवीचिमत्तिलशो विशीर्यमाणशरीरो न म्रियमाणः पुनरारोपितो निपतित ॥ २८ ॥ यस्तिवह वै विप्रो राजन्यो वैश्यो वा सोमपीथस्त-त्कलत्रं वा सुरां त्रतस्थो अपि वा पिबति प्रमादतस्तेषां निरयं नीतानामुरसि पदाकम्यास्ये विह्ना द्रवमाणं कार्ष्णायसं निपिचंति ॥ २९ ॥ अथ च यस्तिवह वा आत्मसंभावनेन स्वयमधमो जन्मतपोविद्याचारवर्णाश्रमवतो वरीयसा न बहु मन्येत स मृतक एव मृत्वा क्षारकर्दमे निरयेऽवाक्शिरा निपातितो दुरंता यातना ह्यश्नुते ॥ ३० ॥ ये त्विह वै पुरुषाः पुरुषमेधेन यजंते याश्र स्त्रियो नृपशून्खादंति तांश्र ते पशव इव निहता यमसदने यातयंतो रक्षोगणाः सौनिका इव स्वधितिना अवदार्यासृक् पिवंति नृत्यन्ति च गायंति च हृष्यमाणा यथेह पुरुषादाः ॥ ३१ ॥ ये त्विह वा अनागसोऽरण्ये ग्रामे वा वैश्रंभकैरुपसृतानुपविश्रंभय्य जिजीविष्न्श्रूलसूत्रादिष्प्रोतान्क्रीडनकत्या यातयंति तेऽपि च प्रेत्य यमयातनासु शूलादिषु प्रोतात्मानः चुत्रुङ्भ्यां चाऽभिहताः कंकवटादिभिश्चेतस्ततस्तिग्मतुंडैराहन्यमाना आत्मशमलं स्मरंति ॥ ३२ ॥ ये त्विह वै भूतान्युद्धे-जयंति नरा उल्वणस्वभावा यथा दंदशूकास्तेपि प्रेत्य नरके दंदश्काख्ये निपतंति यत्र नृप दंदश्काः पंचमुखाः सप्तमुखा उपमृत्य प्रसंति यथा विलेशयान् ॥ ३३ ॥ ये त्विह वा अंधावटकुसूलगुहादिषु भूतानि निरुंधंति तथा अमुत्र तेष्वेवोपवेश्य सगरेण विह्नना धूमेन निरुंधंति ॥ ३४ ॥ यस्तिवह वा अतिथीनभ्यागतान्वा गृहपतिरसकृदुपगतमन्युर्दिधच्चरिव पापेन चच्चपा निरीक्षते तस्य चापि निरये पापदृष्टेरिक्षणी वन्नतुंडा गृप्राः कंककाकवटादयः प्रसह्योरुवलादुत्पाटयंति ॥ ३५॥ यस्तिवह वा आब्याभिमतिरहंकृतिस्तिर्यक्ष्रेक्षणः सर्वतोऽभिविशंकी अर्थव्ययनाशचितया परिशुष्यमाणहृदयवदनो निर्वृतिमनवगतो ग्रह इवार्थमभिरक्षति स चापि प्रेत्य तदुत्पादनोत्कर्पणसंरचणशमलग्रहः सुचीमुखे नरके निपतित यत्र भूत्वा । यथेह ते पुरुषादाः संतः पूर्वमनृत्यंत तद्वत् ॥ ३१ ॥ वैश्रंभकैर्विश्वासोपायैः । उपविश्रंभय्य विश्वास्य ॥ ३२ ॥ विलेशयान्स्पकान् ॥३३॥ सगरेण सविषेण ॥३४॥ अतिथयोऽज्ञात-पूर्वी अभ्यागता ज्ञातपूर्वीस्तान् । पापेन वक्रीकृतेन ॥३५॥ आख्याभिमतिर्धनगर्वितः । अहंकृतिः श्रेष्ठोऽहमिति मानी । तिर्यक्ष्रेक्षणं यस्य । सर्वतो गुर्वादेरिप धनं चोरियव्यंतीति विशंकमानः ।

श्रीधरी

200 - 2014

॥३८॥

परिशु निमि ह च स्

परिशुष्यमाणं हृदयं वदनं च यस्य । अनवगतोऽप्राप्तः । तस्यार्थस्योत्पादनादिभिः शमलं गृह्णातीति तथा । परिवयंति स्त्रप्रोतं कुर्वति ॥३६॥ इतरत्र स्वर्गादौ । इह मर्त्यलोके। पुनर्भवे पुनर्जन्म-निमित्तम् । उभयोर्धर्माधर्मयोः शेपाम्याम् ॥ ३७ ॥ आदावेव द्वितीयस्कंधे वैश्वानरं यातीत्यादिना। उपमेयमौपनिषदं रूपम् । श्रद्धाभक्तिम्यां विश्चद्धा बुद्धिर्यस्य ॥ ३८ ॥ यथा यथावच्छुत्वा

ह वित्तग्रहं पापपुरुषं धर्मराजपुरुषा वायका इव सर्वतोऽङ्गेषु सूत्रैः परिवयंति ॥ ३६ ॥ एवंविधा नरका यमालये संति शतशः सहसशस्तेषु सर्वेषु च सर्व एवाधर्मवर्तिनो ये केचिदिहोदिता अनुदिताश्रावनिपते पर्यायेण विशंति तथैव धर्मानुवर्तिन इतरत्र इह तु पुनर्भवे त उभयशेषाभ्यां निविश्वाति ॥ ३७ ॥ निवृत्तिलच्चणमार्ग आदावेव व्याख्यातः । एतावानेवांडकोशो यश्चतुर्दशधा पुराणेषु विकल्पित उपगीयते यत्तद्भगवतो नारायणस्य साक्षान्महापुरुषस्य स्थविष्ठं रूपमात्ममायागुणमयमनुवणितमाहतः पठित शृणोति श्रावयाति स उपगेयं भगवतः परमात्मनोऽत्राह्यमि श्रद्धाभक्ति-विशुद्धबुद्धिवेदं ॥ ३८ ॥ श्रुत्वा स्थूलं यथा सूद्धमं रूपं भगवतो यतिः ॥ स्थूले निर्जितमात्मानं शनैः सूद्धमं धिया नयेदिति ॥ ३९ ॥ भूद्धोप-वर्षसिरदिद्रिनभःसमुद्रपातालदिङ्नरकभागणलोकसंस्था ॥ गीता मया तव नृपाद्धुतमीश्वरस्य स्थूलं वपुः सकलजीवनिकायधाम ॥ ४० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कंधे नरकानुवर्णनं नाम षड्विंशतितमोऽध्यायः ॥ २६ ॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

॥ ३९॥ कथंभृता संस्था। सकलानां जीवनिकायानां धाम आश्रयभूतं वषुः ॥ ४०॥ पंचमस्कंधसंवंधिपदभावार्थदीपनैः ॥ श्रीयतां परमानंदनृहरिर्वालमापितैः ॥ १॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीधरस्वामिविरचितायां पंचमस्कंधटीकायां पड्विंशतितमोऽध्यायः ॥ २६॥ समाप्तोऽयं पंचमः स्कंधः ॥ ५॥

\* श्रीनारायणार्पणमस्तु \*

॥ समाप्तोऽयं पंचमः स्कंधः॥

**₩** 







किंच क्वचित्कदाचिदभद्रात्पापान्निवर्तते क्वचित्तदेव पुनराचरति । यथा कुंजरः स्नातोऽपि रजोभिरात्मानं मिलनीकरोति तथा पापस्य पुनर्दुनिवारत्वेन नरकपातस्यावद्यंभावित्वात्प्रायश्चित्तं व्यर्थ-मिति मन्ये ॥१०॥ परिहरति । कर्मणा क्रच्छादिप्रायिक्षत्तेन कर्मणः पापस्य निर्हारो नाश आत्यंतिकः समूलो न हीष्यते अविद्वानिधकारी यस्मिस्तस्य भावस्तन्वं तस्मात् । अतोऽविद्याया नाशाभावानान्देऽपि तस्मिन्पापे तत्संस्कारेण पापांतरस्य पुनः पुनः प्ररोहो भवत्येव। किं तहिं मुख्यं प्रायश्चित्तं तदाह । प्रायश्चित्तं तु विमर्शनं ज्ञानम् ॥ ११ ॥ तत्तु नित्यमप्रमत्तः शनैर्लभते इति सदृष्टांतमाह । नेति । पथ्यमेवात्रमश्रतः पुरुपान् यथा व्याधयो न बाधन्ते तथा नियमादिकर्ता ह्रोमाय तत्त्वज्ञानाय समर्थो भवति ॥ १२ ॥ एतदेव विशद्यति द्वाभ्याम् । तपसैकाप्रयेण मनसञ्चेंद्रियाणां च ऐकाग्र्यं परमं तप इति स्पृतेः । ब्रह्मचर्येणाष्टांगेन । तदुक्तम् । स्मरणंकीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यमापणम् ॥ संकल्पोऽध्यवसायश्र क्रियानिर्वृतिरेव च ॥ एतन्मैथुनमष्टांगं प्रवदन्ति मनीपिणः ॥ विपरीतं ब्रह्मचर्यमेतदेवाष्टलक्षणमिति । शमो मनसो नियमनम् । दमो बाह्मेन्द्रियाणाम् । त्यागो दानम् । यमोऽहिंसादिः । नियमो जपादिः ॥ १३ ॥१४ ॥ अस्यातिदुष्करत्वानमु-

चिचरति तत्पुनः ॥ प्रायश्चित्तमतो पार्थं मन्ये कुंजरशौचवत् ॥ १० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ कर्मणा कर्मनिर्हारो न ह्यात्यंतिक इष्यते ॥ अविद्वद्धि-कारित्वात्प्रायिश्वत्तं विमर्शनम् ॥ ११ ॥ नाश्रतः पथ्यमेवात्रं व्याधयोऽभिभवंति हि ॥ एवं नियमकृद्राजञ्छनैः चेमाय कल्पते ॥ १२ ॥ तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च ॥ त्यागेन सत्यशौचाभ्या यमेन नियमेन च ॥ १३ ॥ देहवाग्बुद्धिजं धीरा धर्मज्ञाः श्रद्धयाऽन्विताः ॥ क्षिपंत्यघं महदपि वेणुगुल्ममिवानलः ॥ १४ ॥ केचित्केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणाः ॥ अद्यं धुन्वन्ति कात्स्न्येंन नीहारमिव भास्करः ॥ १५ ॥ न तथा ह्यघवात्राजनपूर्येत तपआदिभिः ॥ यथा कृष्णार्पितप्राणस्तत्पूरुषनिषेवया ॥ १६ ॥ सधीचीनो ह्ययं लोके पंथाः चेमोऽकुतोभयः ॥ सुशीलाः साधवो यत्र नारायणपरायणाः ॥ १७ ॥ प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायणपराङ्मुखम् ॥ न निष्पुनंति राजेन्द्र सुराकुम्भमिवापगाः ॥ १८ ॥ सक्चन्मनः कृष्णपदारविंदयोर्निवेशितं तदुगुणरागि यैरिह ॥ न ते यमं पाशभृतश्च तद्भ्यानस्वप्ने अपि पश्यन्ति हि चीर्णनिष्कृताः ॥ १९ ॥ अत्र चोदाहरंतीममितिहासं पुरातनम् ॥ दूतानां विष्णुयमयोः संवादस्तं निवोध मे ॥ २० ॥ कान्यकुब्जे द्विजः कश्चिद्दासीपतिरजामिलः ॥ नाम्ना नष्टसदाचारो दास्याः संसर्गद्षितः ॥ २१ ॥ बंद्यक्षकैतवैश्रौर्यैर्गर्हितां वृत्तिमास्थितः ॥ विश्वत्कुदुम्बमशुचिर्यातयामास देहिनः ॥ २२ ॥ ख्यमेवान्यत्प्रायश्चित्तमाह । केचिदित्यनेन । एवंभता भक्तिप्रधाना विरला इति दर्शयति । केवलया तपुआदिनिरपेक्षया । वासुदेवपरायणा इति नाधिकारिविशेपणमेतिर्कत्वन्येपाम् । श्रद्धया तत्राप्रवृत्तेरथितिष्वेव पर्यवसानादनुवादमात्रम् ॥ १५ ॥ एतच ज्ञानमार्गादपि श्रेष्ठमित्याह । तथा पूर्येत शुद्धचेत् । तत्पुरुपनिषेत्रया कृष्णेऽपिताः प्राणाः येन ॥ १६ ॥ तत्र हेतुः । सन्नीचीनः समीचीनोऽयं पंथा भक्तिमार्गी यतः होमः । होमत्वे हेतुः । न कुतिञ्चिद्विद्नादेर्भयं यस्मिन् ।तदेवाह । सुशीलाः कृपालवः साधवो निष्कामाः यत्र यस्मिन्मार्गे धर्मनिष्ठाः अतो न ज्ञानमार्ग इवा-सहायतानिमित्तं भयं नापि कर्ममार्गवन्मत्सरादियुक्तेभ्यो भयमिति भावः॥१७॥ भक्तोरन्यनिरपेक्षत्वयुक्तं कुच्छादीनि तु भक्ति विना न शोधयन्तीत्याह। प्रायदिचत्तानीति । महतामप्यशोधकत्वे दृष्टान्तमाह । सुराकुम्भमापगा नद्य इवेति ॥१८॥ भक्तिः स्वल्पाऽपि पुनात्येवेत्याह । सकृदिति । तस्य गुणेषु रागमात्रमस्ति नतु ज्ञानं यस्य तन्मनः । तावतैव चीर्णं निष्कृतं प्रायश्चित्तं यैः

॥१९॥ इममथिमितिहासेनोपपादयित । अत्र चेति । मे मत्तः ॥२०॥ कान्यकुञ्जे पुरे । दास्याः पितः । नाम्नाऽजामिलः ॥ २१ ॥ वंदीग्रहेणाक्षेत्र द्यूते कैतवैर्वचनादिमित्र वृत्तिं जीविकां विश्रत्पुष्णन्यातयामास पीडयामास ॥२२॥ आयुषः संवन्धी महान्कालोऽत्यगात् । स कियानित्यपेक्षायामाह । अष्टाशीत्या संख्यया युक्ताः समाः संवत्सराः ॥२३॥ प्रवयसो वृद्धस्य ॥२४॥ वर्द्धं हृदयं येन । जरठो वृद्धः ॥ २५ ॥ एतच तदुपलालनादिश्रीनारायणनामोचारमाहात्म्येन तद्भित्तिं सिद्धांतोपयोगित्वेनापि द्रष्टव्यम् ॥ २६ ॥ २७ ॥ वक्राणि तुंडानि मुखानि येपाम् । ऊर्ध्वाणि रोमाणि येपां तान् ॥ २८ ॥ प्रलावितेन प्रत्यतं नीतेन ॥ २९ ॥ हिरकीर्तनं निश्रम्यापतन् । यतस्तद्भर्तुर्नाम ॥३०॥३१॥ पुरःसरा भृत्याः ॥ ३२ ॥ अस्य नयनं निषेघय एवं निवसतस्तस्य लालयानस्य तत्सुतान् ॥ कालोऽत्यगान्महात्रष्टाशीत्यायुषः समाः ॥ २३ ॥ तस्य प्रवयसः पुत्रा दश तेषां तु योऽवमः ॥ बालो

नारायणो नाम्ना पित्रोश्च दियतो भृशम् ॥ २४ ॥ स बद्धहृदयस्तिसित्रभके कलभाषिणि ॥ निरीक्षमाणस्तल्लीलां मुमुदे जरठो भृशम् ॥ २५ ॥ भुञ्जानः प्रपिवन् खादन्वालकस्नेहयंत्रितः ॥ भोजयन्पाययन्मूढो न वेदागतमंतकम् ॥ २६ ॥ स एवं वर्तमानोऽज्ञो मृत्यकाल उपस्थिते ॥ मति चकार तनये बाले नारायणाह्नये ॥ २७ ॥ सपाशहस्तांस्त्रीच् दृष्ट्वा पुरुषानभृशदारुणाच् ॥ वक्रतुंडानूर्धरोम्ण आत्मानं नेतुमागताच् ॥ २८ ॥ दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाह्वयम् ॥ प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावाकुलेंद्रियः ॥ २९ ॥ निशम्य म्रियमाणस्य ब्रवतो हरिकीर्तनम् ॥ भर्तुर्नाम महाराज पार्षदाः सहसाऽपतन् ॥ ३० ॥ विकर्षतोऽन्तर्हृदयाद्दासीपतिमजामिलम् ॥ यमप्रेष्यान्विष्णुदूता वारयामासुरोजसा ॥ ३१ ॥ ऊचुर्निषे-धितास्तांस्ते वैवस्वतपुरःसराः ॥ के यूयं प्रतिषेद्धारो धर्मराजस्य शासनम् ॥ ३२ ॥ कस्य वा कुत आयाताः कस्मादस्य निषेधथ ॥ किं देवा उपदेवा वा यूयं किं सिद्धसत्तमाः ॥ ३३ ॥ सर्वे पद्मपलाशाक्षाः पीतकौशेयवाससः ॥ किरीटिनः कृण्डलिनो लसत्पुष्करमालिनः ॥ ३४ ॥ सर्वे च नूत्नवयसः सर्वे चारुचतुर्भुजाः ॥ धनुर्निषङ्गासिगदाशङ्खचकांबुजिश्रयः ॥ ३५ ॥ दिशो वितिमिरालोकाः कुर्वतः स्वेन रोचिषा ॥ किमर्थं धर्म-पालस्य किंकरान्नो निषेधय ॥ ३६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्युक्ते यमदूतैस्तैर्वासुदेवोक्तकारिणः ॥ तान्त्रत्यूचुः प्रहस्येदं मेघनिर्हादया गिरा ॥३७॥ विष्णुदूता ऊचः ॥ यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ॥ ब्रत धर्मस्य नस्तत्त्वं यच्च धर्मस्य लक्षणम् ॥ ३८ ॥ कथंस्विद्धियते दण्डः कि वाऽस्य स्थानमीप्सितम् ॥ दंड्याः किं कारिणः सर्वे आहोस्वित्कतिचिन्नुणाम् ॥ ३९ ॥ यमदूता ऊचः ॥ वेदप्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तिद्विपर्ययः ॥

11 3 11

अनेन यो वेदप्रमाणकः सः धर्मो यो धर्मः स वेदप्रमाणक इति स्वरूपं प्रमाणं चोक्तम् । यथाऽऽह जैमिनिश्रोदनालक्षणोऽर्थो धर्म इति । व्याख्यातं च भट्टैः । द्वयमेकेन स्त्रेण श्रुत्यर्थाम्यां निरूप्यत इति । अपृष्टस्याप्यधर्मस्य स्वरूपं लक्षणं च दंडस्थानकथनायाहुः । तद्विपर्ययो यो वेदनिपिद्धः सोऽधर्मः । निपेधश्च तस्मिन्त्रमाणमित्यर्थः । वेदस्य प्रामाण्ये हेतुः । वेदो नारायणा-दुद्भतः स एव साक्षादित्युपचारः स्वयंभरिति च निःश्वासमात्रेण स्वयमेव भवतीति । तथा च श्रृतिः । अस्य महतो भतस्य निःश्वसितमेतबदृग्वेद इति ॥४०॥ कोऽसौ नारायणस्तत्राहुः । येन स्वधोम्नि स्वस्वरूपेऽमी भावाः प्राणिनो गुणाः शांतत्वादयो नामानि बाह्मण इत्यादीनि क्रियाश्चाध्ययनाद्या रूपाणि वर्णाश्रमाद्यस्तैर्विभाव्यंने विविच्यंने यथातथं यथावत्म नारायणः ॥४१॥ तथाऽप्यधर्मोऽनेन कृत इति कुतो ज्ञायते तत्राहुः । सूर्य इति । अहनी अहश्च रात्रिक्च कम्रुद्कं कुः पृथ्वी दैह्यस्य जीवस्य । यथाऽऽहुः । आदित्यचंद्राविनलोऽनलक्च दौर्भृमिरापो हृद्यं यमक्च । अहरूच रात्रिश्च उमे च संध्ये धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तमिति ॥४२॥ स्थानमाहुः । एतैनिमित्तम्तैविंज्ञातः । दंड्यानाहुः सर्व इति ॥४२॥ विषरीतान्यमद्राण्यपि कर्मिणां संभवंति यतस्तेषां गुणसंगोऽस्ति।यदि किञ्चदकर्ता स्यात्ति तस्याभद्राणि न स्युर्न त्वेतदस्तीत्याहुः। निह देहवानकर्मक्रदस्तीति। अतः सर्वे किमणा च पापस्यावदयंभावित्वात्ते सर्वे दंडमहैतीत्यर्थः॥४४॥

वेदो नारायणः साक्षात्स्वयंभूरिति शुश्रम ॥ ४० ॥ येन स्वधाम्न्यमी भावा रजःसत्त्वतमोमयाः ॥ गुणनामक्रियारूपेर्विभाव्यंते यथातथम् ॥ ४१॥ सर्योऽग्निः खं मरुद्रावः सोमः संध्याऽहॅनी दिशः ॥ कं कुः कालो धर्म इति ह्येते दैह्यस्य साक्षिणः ॥ ४२ ॥ एतेरधर्मो विज्ञातः स्थानं दण्डस्य युज्यते ॥ सर्वे कर्मानुरोधेन दण्डमईति कारिणः ॥४३॥ संभवंति हि भद्राणि विपरीतानि चानवाः ॥ कारिणां गुणसंगो अस्ति देहवान ह्यकर्मकृत ॥ ४४ ॥ येन यावान्यथा ४भर्गे घर्मो वेह समीहितः ॥ स एव तत्फलं भुंक्ते तथा तावदमुत्र वै ॥४५॥ यथेह देवप्रवरास्त्रैविध्यमुपलभ्यते ॥ भूतेषु गुणवैचित्र्यात्तथा अन्यत्रानुमीयते ॥ ४६ ॥ वर्तमानो अन्ययोः कालो गुणाभिज्ञापको यथा ॥ एवं जन्मान्ययोरेतद्धर्माधर्मनिदर्शनम् ॥ ४७॥ मनसैव पुरे देवः पूर्वरूपं विष्रयति ॥ अनुमीमांसते अपूर्वं मनसा भगवानजः ॥ ४८ ॥ यथा उज्ञस्तमसा युक्त उपास्ते व्यक्तमेव हि ॥ न वेद पूर्वमप्रं नष्ट-जन्मस्मृतिस्तथा ॥ ४९ ॥ पंचिभः कुरुते स्वार्थान्पंचवेदाथ पंचिभः ॥ एकस्तु षोडशेन त्रीन्स्वयं सप्तदशोऽश्नुते ॥ ५० ॥ तदेतत्पोडशक्लं कथंस्विद्धियते दंड इत्यस्योत्तरं येनेति। धर्मो वेति दृष्टांतः। अधर्मानुसारेण दंडो धर्मानुसारेण सुखबदित्यर्थः ॥४५॥ न केवलं सूर्याद्य एव धर्माधर्मज्ञापकाः कित्वर्थापत्तिरपीत्याहुः । यथेति। हे देवप्रवराः ! इह जन्मिन शांतघोरमृढत्वेन वा सुखदुःखिमश्रत्वेन वा धार्मिकत्वादिना वा त्रैविध्यं भृतेषु यथोपलभ्यते तथाऽन्यत्र जन्मांतरेऽनुमीयते त्रैविध्यान्यथानुपपत्या कल्प्यते ॥४६॥ वर्तमानजन्मना पूर्वापरजन्मधर्माधर्मज्ञानं भवतीति सदृष्टांतमाहुः । वर्तमानो वसंतादिकालोऽन्ययोर्भृतभविष्ययोर्वसंतयोर्ये गुणाः पुष्पफलाद्यस्तेषामभिज्ञापको यथैवमेतज्ञनम अन्ययोर्भृतभावि-जन्मनोर्धर्माधर्मो निद्र्यतीति तथा ॥४७॥ अयं च धर्माधर्मज्ञानप्रकारोऽन्येषां धर्मराजस्तु मनसैव सर्वं पश्यतीत्याहुः। पुरे संयमिन्यां स्थित एव देवो यमो देहे स्थितोऽन्तर्यामी वा जीवस्य पूर्वरूपं धर्माधर्मादियुक्तं विशेषेण पश्यति । अन्वनंतरमपूर्वं रूपं मीमांसते । यद्यस्यानुरूपं तद्विचारयति यतोऽसौ भगवानजः ॥४८॥ जीवस्त्वीश्वरेणोपस्थापितं वर्तमानं देहं पश्यति न तु पूर्व-मपरं चेत्याहुः । यथेति । अज्ञोऽविद्योपाधिर्जीवस्तु व्यक्तमेव प्राचीनकर्माभिव्यक्तं वर्तमानमेव देहासूपास्तेऽहमिति मन्यते पूर्वमपरं वा न वेद । अत्र हेतुः । नष्टा जन्मनां स्मृतिर्यस्य । अत्र दृष्टांतः । तमसा निद्रया युक्तो यथा स्वप्नेऽपि व्यक्तमेव देहाबुपास्ते न तु जाग्रहेहादिपूर्वस्वप्नादिगतं वा तद्वदित्यर्थः॥४९॥ एवंभूतस्य जीवस्य संसारं प्रपंचयंति पश्चिमः श्लोकैः । पश्चिमः

कर्मेन्द्रियैः स्वार्थानुपादानादीन्कुरुते पंच शब्दादीन्वेद पंचिभक्कानेद्रियैः । पोडशेन मनसा सह सप्तद्शः पोडशोपाध्यंतर्गतोऽपि स्वयं त्वेक एव सर्वेन्द्रियविषयप्रतिसंधानात त्रीन् ज्ञानकर्मेद्रिय-मनोविषयान्त्राप्नोति ॥ ५० ॥ तदेतल्लिंगशरीरं शक्तित्रयं गुणत्रयकार्यं महदनादि पुंसि जीवे अन्वनु संस्रुतिं धत्ते ॥ ५१ ॥ नेच्छन्ननिच्छन्नप्यनेनैव कर्माणि कार्यते । कोशकारः कीटविशेषः । मुद्यति निर्गमोपायं न जानाति ॥ ५२ ॥ कार्यत इत्यत्रानुभवं प्रभाणयंति । न हीति । गुणैर्गुणकार्यरागादिभिः स्वाभाविकैः पूर्वकर्मसंस्कारोद्भृतैः ॥५३॥ कर्मवशेन च तदनुरूपो देहो भवती-त्याहुः। लब्ध्वेति। अव्यक्तमदृष्टं निभित्तं लब्ध्वा व्यक्ताव्यक्तं तद्तुरूपं स्थूलं स्क्मं च शरीरं भवति। यथायोनि मातुसदृशम्। यथावीजं पितुसदृशम्। स्वभावो वासना। शुक्रशोणितयोरे-कत्वेऽपि कर्मवासनया मातृपित्सदशो देहो भवतीत्यर्थः ॥५४॥ संसारचक्रमु संहरंतो मुक्तिप्रकारमाहुः । एप इति । ईशसंगात्परमेश्वरभजनात् ॥ ५५ ॥ तदेवं सामान्यतो धर्मादिनिर्णयमुक्त्वा िछंगं शक्तित्रयं महत् ॥ धत्तेऽनु संसृतिं पुंसि हर्षशोकभयार्तिदाम् ॥ ५१ ॥ देह्यज्ञोऽजितषड्वर्गो नेच्छन्कर्माणि कार्यते ॥ कोशकार इवात्मानं कर्मणाऽऽच्छाच मुह्यति ॥ ५२ ॥ न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ॥ कार्यते ह्यवशः कर्म गुणैः स्वाभाविकैर्वलात् ॥ ५३ ॥ लब्धा निमित्तमन्यक्तं न्यक्तान्यक्तं भवत्यत् ॥ यथायोनि यथावीजं स्वभावेन बलीयसा ॥ ५४ ॥ एष प्रकृतिसंगेन पुरुषस्य विपर्ययः ॥ आसीत्स एव न चिरादीशसंगाहिङीयते ॥ ५५ ॥ अयं हि श्रुतसंपन्नः शीलवृत्तगुणालयः ॥ धृतव्रतो मृदुर्दांतः सत्यवान्मंत्रविच्छुचिः ॥ ५६ ॥ गुर्वगन्यतिथि-वृद्धानां शुश्रृषुनिरहंकृतः ॥ सर्वभूतसुहृत्साधुर्मितवागनसूयकः ॥ ५७ ॥ एकदा असी वनं यातः पितृसंदेशकृद्द्विजः ॥ आदाय तत आवृत्तः फलपुष्वसमित्कुशान् ॥ ५८ ॥ ददर्श कामिनं कंविच्छूद्रं सह भुजिष्यया ॥ पीत्वा च मधु मैरेयं मदाघूर्णितनेत्रया ॥ ५९ ॥ मत्तया विश्वयत्रीव्या व्यपेतं निरपत्रपम् ॥ क्रीडंतमनुगायंतं हसंतमनया अन्तिके ॥ ६० ॥ दृष्टा तां कामिलक्षेन बाहुना परिरंभिताम् ॥ जगाम हृच्छयवशं सहसैव विमो-हितः ॥ ६१ ॥ स्तंभयन्नात्मना ऽऽत्मानं यावत्सत्त्वं यथाश्रुतम् ॥ न शशाक समाधातुं मनो मदनवेपितस् ॥ ६२ ॥ तन्निमित्तस्मरव्याजप्रहप्रस्तो विचेतनः ॥ तामेव मनसा ध्यायन्स्वधर्माद्विरराम ह ॥ ६३ ॥ तामेव तोषयामास पित्र्येणार्थेन यावता ॥ ग्राम्येर्मनौरमैः कामैः प्रसीदेत यथा तथा ॥ ६४ ॥ विप्रां स्वभार्यामप्रौढां कुले महति लंभिताम् ॥ विससर्जाचिरात्पापः स्वैरिण्याऽपांगविद्धधीः ॥ ६५ ॥ यतस्ततश्चोपनिन्ये न्यायतोऽन्या-यतो धनम् ॥ बभारास्याः कुटुंबिन्याः कुटुंबं मंदधीरयम् ॥ ६६ ॥ यदसौ शास्त्रगुल्लंध्य स्वैरचार्यार्यगहितः ॥ अवर्तत चिरं कालमघायुरशुचिर्म-प्रस्तृतस्याजामिलस्याधर्मं प्रपंचर्यतो दंड्यत्वमाहुः । अयं हीति यात्रद्धयायसमाप्ति । तत्र द्वारयां तत्पूर्ववृत्तांतानुवादोऽन्यायातिरेकप्रदर्शनार्थः । शीलं सुस्वभावो वृत्तं सदाचारो गुणाः क्षमादयस्ते-षामालयः ॥५६॥ निरहंकृतो निरहंकारः ॥५७॥ तत आवृत्तो बनात्परावृत्तः ॥५८॥ भ्रुजिष्यया भोगिस्त्रिया दास्या । मैरेयं मधु पैष्टीं सुरां पीत्वा मदेनाघूणिते श्रांते नेत्रे यस्याः ॥ ५९ ॥ विशेषेण श्रथंती नीवी यस्यास्तया सह । व्यपेतं स्वाचाराद्भ्रष्टम् ॥६०॥ कामेन कामोदीपकेन तदंगरागेण हरिद्रादिना लिप्तेन ॥ ६१ ॥ सन्वं धैर्य श्रुतं ज्ञानं तद्वलेन स्तंभयसपि मदनेन कंपितं मनः समाधातुं नियमितुं शक्तो नाभृत् ॥ ६२ ॥ तद्दर्शनमेव निमित्तं यस्य समरव्याजग्रहस्य तेन ग्रस्तः । विचेतनो गतस्मृतिः ॥ ६३ ॥ यावता समग्रेण ॥६४॥ लम्भितां परिणीताम् 11811

॥ ६५ ॥ ६६ ॥ अघरूपमाधुर्यस्य मलमेव तदीयमन्नादिकमत्तीति सलात् ॥६७॥ अकृतिर्निश्मकृतप्रायित्रतम् । अस्यैव च हिलाई विध्याम इत्याद्यः । यत्रेति ॥ ६८ ॥ ॥ इति श्रीमद्भाव पष्ठस्कंघे टीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ द्वितीये चैष्णचैर्याम्यानाममाहात्म्यमञ्जनम् ॥ श्रावियत्वा द्विजो विष्णोलेकिं नीत इतीयते ॥ १ ॥ नयकोविदा न्यायिनपुणाः ॥ १ ॥ धर्मदृशां सभामधर्मः स्पृशति । तदाहुः । यत्र सभायां येर्धर्मदिगम्तेषां तां सभाम् ॥ २ ॥ पितरः पितृवत्पालकाः । शास्तारोऽनुशिक्षकाः । वैपम्यमदंडनम् ॥३॥ एतत्त्रवर्तितमधर्ममन्योऽपि करिष्यतीति महत्कष्टमभूदित्याहुः। यद्यदिति । श्रेयान् श्रेष्ठः ॥ ४ ॥ विश्वस्तघाताद्यीत्याहुः। यस्येति द्वाभ्याम् । निर्वृतो निश्चितः ॥ ५ ॥ विश्वासेन नितरामपित आत्मा येन तं विश्वंमणीयो विश्वसनीयः सघुणश्चेत् ॥ ६ ॥ नन्वस्य पापिनो दंडे किमर्थमाकोशः कियते तत्राहुः । अयं हीति । यद्यस्माद्विवशोऽपि हरेर्नाम व्याजहारोच्चानितवान् । न केवलं प्रायक्षित्तमात्रं हरेर्नामापि नु स्वस्त्ययनं मोक्षसाधनमपि । सकृदुच्चरितं येन हरिस्त्यक्षरद्वयम् ॥ बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रतीति स्मृतेः ॥७॥ननु कर्मसाद्गुण्यकरं हरेनांमेति युक्तम् । यम्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञित्र या-लात् ॥ ६७ ॥ तत एनं दंडपाणेः सकाशं कृतिकिल्विषम् ॥ नेष्यामो अकृतिनवेंशं यत्र दंडेन शुद्धचित ॥६८॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पष्ठम्कंधे अजामिलोपारूयाने प्रथमो अध्यायः ॥ १ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं ते भगवदुदूता यमदृताभिभाषितम् ॥ उपधार्याय तात्राजन्मत्याहुर्नयकोविदाः ॥ १॥ विष्णुदूता ऊचुः ॥ अहो कष्टं धर्मदशामधर्मः स्पृशते सभाम् ॥ यत्रादंड्येष्वपापेषु दंडो यैप्रियते वृथा ॥२॥ प्रजानां पितरो ये च शास्तारः साधवः समाः ॥ यदि स्यात्तेषु वैषम्यं कं यांति शरणं प्रजाः ॥ ३ ॥ यद्यदाचरति श्रेयानितरस्तत्तदीहते ॥ स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तद्चुवर्तते ॥ ४ ॥ यस्यांके शिर आधाय लोकः स्विपति निर्वृतः ॥ स्वयं धर्ममधर्मं वा न हि वेद यथा पशुः ॥ ५ ॥ स कथं न्यर्पितात्मानं कृतमैत्रमचेत-नम् ॥ विश्रंभणीयो भूतानां सप्टणो द्रोग्धुमर्हति ॥ ६ ॥ अयं हि कृतनिर्वेशो जन्मकोट्यंहसामपि ॥ यद्वचाजहार विवशो नाम स्वस्त्यनं हरे:॥७॥ एतेनैव ह्यघोनोऽस्य कृतं स्यादघनिष्कृतम् ॥ यदा नारायणायेति जगाद चतुरचरम् ॥ ८ ॥ स्तेनः सुरापो मित्रभ्रुगत्रह्महा गुरुतल्पगः ॥ स्त्रीराज-

पितृगोहंता ये च पातिकिनो अपरे ॥ ९ ॥ सर्वेषामध्यतासिद्मेव सुनिष्कृतम् ॥ नामव्याहरणं विष्णोर्यतस्तिद्वप्या मितः ॥ १० ॥ न निष्कृतैदिष्ठ ॥ न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमच्युतिमत्यादिवचनात्। स्वातंत्र्येण त्वधनिवर्तकं हरेनीम कथं स्यात्त्राहुः । एतेनैविति । अधोनः अध्यतो मध्वच्छव्दवद्वृपम् । यत् आ इति च्छेदः । आ ईपदाभासमात्रं चतुरक्षरं यन्नाम जगाद । एतेनैव केवलेन चतुरक्षरमित्यनेनाधिक्यं च दिशितम् । कथं जगाद । नारायण आय आगच्छेत्येवं विक्रोशरूपेण पुत्राह्वानेन । अयं भावः । कर्माइत्तेऽपि हरिनाम्नः खादिरत्वादिवत्संयोगपृथक्तवेन सर्वप्रायिवच्चार्थत्वं युक्तमेव । तथा हि । अवक्षेनापि यन्नाम्नि कीतिते सर्वपातकैः ॥ पुमान्त्रमुच्यते सद्यः सिंहत्रसर्त्तर्भृतिरिवेत्यादिमः पुराणे।
तावत्सहस्रशो नाम्नः स्वातंत्र्यमवगम्यते । न चैतेऽर्थवादा इति शंकनीयं विधिशेषत्वाभावात् । न च विध्यश्रवणादन्यक्षेषता कल्पनीया। यदाग्नेयोऽष्टाकपालो भवतीत्यादिवदप्राप्ताथत्वेन विधिक्त्यनोपपत्तेः । मंत्रेषु च । मर्ता अमर्यस्य ते भूरि नाम मनामहे ॥ विप्रासो जातवेदसः ॥ आस्य जानंतो नाम चिद्विवक्तनेत्यादिषु नाम्नस्तपोदानादिसर्वधर्माधिक्यमवगम्यते । उपपादितं च मंत्रार्थवादानामिप स्वार्थे प्रामाण्यं देवताधिकरणे। तस्माच्छीनारायणनामामसमात्रेणैव सर्वाधिनिष्कृतं कृतं स्यादिति ॥ ८ ॥ नतु कामकृतानां वहूनां महापातकानां संहस्रश् आवर्तितानां द्वाद

श्रोधरं

अ० २

S

नाज्ञानादिप प्रक्षिप्तोऽप्रियंथा काष्ट्राशि दहति तद्वत् ॥१८॥ निन्द्मिष पर्यद्गुपदिष्टं श्रद्धाहीनं च कथं प्रायिवचं स्याचत्राहुः । यथेति । अगदमौषधम् । वीर्यवचमिति वक्तव्ये वीर्यतममित्युक्तम् । यहच्छया श्रद्धादिहीनमुपयुक्तं भक्षितं पर्यनमुखाद्जानतोऽपि स्वगुणमारोग्यं कुर्यात् । मंत्रोऽपि नामात्मकस्तया स्वकार्यं कुर्यादेव । न हि वस्तुशक्तिः श्रद्धादिक्रमपेक्षत इत्यथः ।
तदुक्तं विष्णुधर्मेषु । हिन्ह्रिति पापानि दुष्ट्विचौर्षि स्मृतः ॥ अनिच्छयाऽपि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावक इति ॥१९॥ तं विश्वममूमुचनमोचयामासुः ॥२०॥ प्रत्युदिता निराक्रताः संतो यात्वा
गत्वा यमराजाय यथावत्कथयामासुः ॥२१॥ दर्शनेनोत्सवो यस्य॥२२॥ विवज्ञु वक्तुमिच्छंतं ज्ञात्वा ॥२३॥ त्रैविद्यं वेदत्रयप्रतिपाद्यं गुणाश्रयं यमद्तानां धर्म कृष्णद्तानां च भागवतं भगवत्प्र-

कुर्यानमंत्रोऽप्युदाहृतः ॥ १९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ त एवं सुविनिणींय धर्मं भागवतं नृप ॥ तं याम्यपाशान्तिर्मुच्य विष्रं मृत्योरम्मुचन ॥ २० ॥ इति प्रत्युदिता याम्या दूता यात्वा यमांतिके ॥ यमराज्ञे यथासर्वमाचच चुरिंदम ॥ २१ ॥ द्विजः पाशाद्विनिर्मुक्तो गतभीः प्रकृतिं गतः ॥ ववंदे शिरसा विष्णोः किंकरान्दर्शनोत्सवः ॥ २२ ॥ तं विवद्धमिभेषेत्य महापुरुपिकंकराः ॥ सहसा पश्यतस्तस्य तत्रांतर्द्धिरेऽनघ ॥ २३ ॥ अजामि-लोऽप्यथाकण्यं दूतानां यमकृष्णयोः ॥ धर्मं भागवतं शुद्धं त्रैविद्यं च गुणाश्रयम् ॥ २४ ॥ भक्तिमान्भगवत्याशु माहात्म्यश्रवणाद्धरेः ॥ अनुतापो महानासीत्स्मरतोऽशुभमात्मनः ॥ २५ ॥ अहो मे पर्मं कप्टमभूदविजितात्मनः ॥ येन विस्नावितं त्रह्म वृपल्यां जायतात्मना ॥ २६ ॥ धिङ्मां विगहितं सद्भिदुंष्कृतं कुलक्जलम् ॥ हित्वा बालां सतीं योऽहं सुरापामसतीमगाम् ॥ २७ ॥ वृद्धावनाथो पितरो नान्यवंध् तपस्विनौ ॥ अहो मयाऽधुना त्यक्तावकृतक्षेन नीचवत् ॥ २८ ॥ सोऽहं व्यक्तं पतिष्यामि नरके भृशदारुणे ॥ धर्मद्नाः काभिनो यत्र विंदन्ति यमयातनाः ॥ २९ ॥ किमिदं स्वप्न आहोस्वित्साक्षाइष्टभिहाद्भतम् ॥ क याता अद्य ते ये मां व्यकर्षन्पाशपाणयः ॥३०॥ अथ ते क गताः सिद्धाश्रत्वारश्रारुदशेनाः ॥ व्यमोचयन्नीयमानं बद्ध्वा पाशैरधो भुवः ॥ ३१ ॥ अथापि मे दुर्भगस्य विबुधोत्तमदर्शने ॥ भवितव्यं मङ्गलेन येनात्मा मे प्रसीदति ॥ ३२ ॥ अन्यथा म्रियमाणस्य नाशुचेर्चृषळीपतेः ॥ वैकुण्ठनामग्रहणं जिह्वा वक्तुमिहार्हति ॥ ३३ ॥ क चाहं कितवः पापो ब्रह्मनो निरपत्रपः ॥ क च नारायणेत्येतद्भगवन्नाम मंगलम् ॥ ३४ ॥ सोऽहं तथा यतिष्यामि यतचित्तेन्द्रियानिलः ॥ यथा न भूय आत्मानमंधे तमसि मजुये ॥३५॥ विमुच्य तिममं वंधमविद्याकामकर्मजस् ॥ सर्वभूतसुहुच्छान्तो मैत्रः करुण आत्मवान् ॥ ३६ ॥ मोचये ग्रस्तमात्मानं योषिनमय्याऽऽत्ममायया ॥ विक्रीडितो

णीतं शुद्धं निर्पुणं धर्ममाकण्येति योज्यम् । भिक्तमानासीदित्युत्तरस्यानुपंगः ॥२४॥२५॥ अनुतापं प्रपंचयित । अहो इति चतुर्मिः । येनात्मना मया वृष्ण्यां पुत्रत्या जायमानेन त्रह्म त्राह्मण-जातिविंष्ठावितं नाशितम् ॥ २६ ॥ दुष्कृतं दोषकर्तारम् । कुलस्य कज्जलं कलंकम् ॥ २७ ॥ नास्त्यन्यो वंधुः पुत्रादिर्ययोः । तपस्विनौ संतप्तौ । अधुना तत्त्रणमेव ॥ २८ ॥ २९ ॥ इदानीं तस्य विमर्शपूर्वकं मोक्षक्र ममाह । किमिद्मित्यप्टिमः । साचात्प्रत्यक्षमिह जाग्रतेव दृष्ण् ॥ ३० ॥ ये मां व्यमोचयंस्ते च क्व गताः ॥ ३१ ॥ यद्यपहमस्मिन् जन्मनि दुर्भगः पापीयानयापि जन्मान्तरे नृतं पुण्यवानित्याह । विद्यधोत्तमदर्शन इति निमित्तसप्तमी । तेषां दर्शनार्थं पूर्वण यंगलेन महता पुण्येन भवितव्यम् । येन दर्शनेन ॥३२॥ अन्यथा पूर्वपुण्यं विना । कथंभूतं वैक्तंठ-

श्रीघर

340 5

नाम । गृह्यते वशीकियते चित्तमनेनेति ग्रहणम् ॥ ३३॥ त्रह्मको विष्रस्यनाशकः ॥ ३४॥ ३६॥ ३६॥ ३७॥ अमिध्याभृतेऽर्थे घीर्यस्य तथाभृतः सन् देहादौ ममाहमिति मित हित्वा मनो धास्ये ॥ ३८ ॥ मुक्तं सर्वमनुर्वधनं पुत्रादिस्नेहो येन सः ॥३९॥ प्रत्याहृत इंद्रियग्रामो येन ॥ ४० ॥ गुणेम्यो देहेंद्रियादिम्य आत्मानं वियुज्य विशोध्य । आत्मसमाधिना चित्तेकाग्रयेण । भगवतो धाम्नि स्वरूपे ॥ ४१ ॥ तस्मिन्सगबद्धाम्नि उपारता निश्रका धीर्यस्य सः । तस्यिन्कालेऽद्राक्षीदिति वा । पुरः पुरतः । ततश्र प्रागुपलब्धानेव तानुपलम्य प्रत्यभिज्ञाय ववंदे ॥४२॥ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ उपसंहरति । एविमति द्वाभ्याम् । विष्ठाविताः सर्वे धर्मा येन । हतं त्रतं स्वदारितयमादि यस्य ॥४५॥ कर्मनिवंधस्य पापमूलस्य क्रंतनं छेदकमतः परं नास्ति । कस्मात्परम् । ययैवाहं क्रीडामृग इवाधमः ॥ ३७ ॥ ममाहमिति देहादौ हित्वाऽमिथ्यार्थधीर्मतिम् ॥ धास्ये मनो भगवति शुद्धं तत्कीर्तनादिभिः ॥३८॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति जातसुनिर्वेदः क्षणसंगेन साधुषु ॥ गंगाद्वारमुपेयाय सुक्तसर्वानुवंधनः ॥३९॥ त तस्मिन्देवसदन आसीनो योगमाश्रितः ॥ प्रत्या-हतेंद्रियशामो युयोज मन आत्मिनि ॥ ४० ॥ ततो गुणेभ्य आत्मानं वियुज्यात्मसमाधिना ॥ युयुजे भगवद्धाम्नि ब्रह्मण्यनुभवात्मिने ॥ ४१ ॥ यहाँ पारतधीस्तस्मित्रद्राक्षीत्पुरुषान्पुरः ॥ उपलभ्योपलब्धान्त्राग्ववनदे शिरसा द्विजः ॥ ४२ ॥ हित्वा कलेवरं तीर्थे गंगाया दर्शनादनु ॥ सद्यः स्वरूपं जगृहे भगवत्पार्श्ववर्तिनाम् ॥ ४३ ॥ साकं विहायसा विप्रो महापुरुषिकंकरैः ॥ हैमं विमानमारुह्य ययौ यत्र श्रियः पतिः ॥ ४४ ॥ एवं स विश्वावितसर्वधर्मा दास्याः पतिः पतितो गर्ह्यकर्मणा ॥ निपात्यमानो निरये हतव्रतः सद्यो विमुक्तो भगवन्नाम गृह्णन् ॥ ४५ ॥ नातः परं कर्म-निबंधक्रन्तनं मुमुचतां तीर्थपदानुकीर्तनात्।। न यत्पुनः कर्मसु सज्जते मनो रजस्तमोभ्यां किललंततोऽन्यथा।।४६॥ य एवं परमं गुह्यमितिहासम-घापहम् ॥ शृणुयाच्छुद्धया युक्तो यश्च भक्तयाऽनुकीर्तयेत् ॥ ४७ ॥ न वै स नरकं याति नेक्षितो यमिकंकरैः ॥ यद्यप्यमंगलो मत्यों विष्णुलोके महीयते ॥ ४८ ॥ म्रियमाणो हरेर्नाम गृणन्पुत्रोपचारितम् ॥ अजामिलोऽप्यगाद्धाम किं पुनः श्रद्धया गृणन् ॥४९॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कंधे अजामिलोपाल्याने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ राजोवाच ॥ निशम्य देवः स्वभटोपवर्णितं प्रत्याह किं तान्प्रति धर्मराजः ॥ एवं हताज्ञो विहतान्मुरारेनेंदिशिकैर्यस्य वशे जनोऽयम् ॥ १ ॥ यमस्य देवस्य न दंडभंगः कुतश्रनर्षे श्रुतपूर्व आसीत् ॥ एतन्मुने बृश्रति लोकसंशयं न हि त्वदन्य इति मे विनिश्चितम् ॥ २ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ भगवत्पुरुषै राजन्याम्याः प्रतिहतोद्यमाः ॥ पतिं विज्ञापयामासुर्यमं संयमिनीपतिम् ॥ ३ ॥ तीर्थपदस्यानुकीर्तनात्। तत्र हेतुः। यद्यतोऽनुकीर्तनात् । अन्यथा प्रायिश्वतांतरे रजस्तमोम्यां किललं मिलनमेव तिष्ठिति यत्तनमनः कर्मसु पुनर्ने सञ्जते ॥ ४६ ६ ४०॥ न चेक्षितो भवति ॥ ४८ ॥ ब्रियमाणोऽवशत्वेन श्रद्धाविहीनोऽपि ॥ ४९ ॥ इति श्रीमद्भागवते पष्टस्कंघे टीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ तृतीये तु यमेनापि वैष्णवोत्कर्पवर्णनैः ॥ सांत्वियित्वा स्वद्तांस्ते वैष्णवे किंकरीकृताः ॥१॥ विष्णुद्वैर्निणीतं शास्त्रार्थं यममुखेन द्रदियतुं तृतीयाध्यायारंभः । तत्र यदुक्तं यमराञ्जे यथा सर्वमाचचज्रुरिति। ततः किं तत्र वृत्तमिति पृच्छिति। निशम्येति । मुरारेनैंदेशिकैः किंकरैरेवं विहतान् । अतएव हता आज्ञा यस्य । यस्य वशवर्ययं जनः सोऽपि तान्प्रति किमाह ॥१॥ अत्याश्चर्यमेतदित्याह । यमस्य ति । हे ऋषे ! यमस्य दंडभंगः कुतश्चन

क्स्माञ्चिदपि श्रुतपूर्वी नासीत्। एतदेतिसमन्नर्थे। यद्वा न श्रुतपूर्वः। एतद्यमदूर्तनिगकरणं चासीत्। अतः सर्वस्यापि लोकस्य संशयो वर्तते तं त्वचोऽन्यो न छिनचीति मे निश्चितमतः कथयेति शेपः ॥ २ ॥ भगवतः पुरुषः प्रतिहत उद्यमो येषां ते याम्याः पुरुषाः ॥ ३ ॥ कति संतीत्याचेषोक्तिः । त्रैविष्यं त्रिविष्यम् । स्वार्थे ष्यञ् । यहा । त्रैविष्यं यथा भवति तथा कर्म कुर्वतः । तथा कर्मफलस्याभिन्यक्तिहेतवः कति संतीति ॥ ४ ॥ संतु वहवः को बाधस्तत्राहुः । यदीति। मृत्युर्दःखममृतं सुखं तेषां वित्रतिपत्तौ ते उमे कस्य स्यातां न कस्यापि परस्परविरोधेनोभयोरिप प्रति-बंधात् । ऐकमत्ये तु कस्य वा न स्याताम् । एकः सुखं कर्तुमिच्छति दुःखं चान्यः । ऐकमत्ये च तयोः परस्परकार्यानुमोदनेनोभयोरपि प्राप्ते कस्य वा ते उभे अपि न स्यातामित्यर्थः ॥ ५ ॥ नतु बहूनां कर्मिणां व्यवस्थया बहवः शास्तारो भवंतु। तथा सति नायं दोषः स्यात्तत्राहुः। बहूनां कर्मिणां व्यवस्थया शास्तृवहुत्वे शास्तृत्वं स्यात् घटेत किंतु तदा यत्सर्वशास्त्ररि मुख्यं शास्तृत्वं तदेकदेश उपचारमात्रमेव स्यात् । यथा चक्रवर्तिन एव मुख्यं शास्तृत्वं मण्डलवर्तिनामुपचारमात्रं निरंकुशत्वाभावात् ॥ ६ ॥ यस्मादेवं शास्त्वहृत्वं न घटतेऽतस्त्वमेक एव शास्ता शुभाशुमे यमदूता ऊचुः ॥ कति संतीह शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो ॥ त्रैविध्यं कुर्वतः कर्म फलाभिव्यक्तिहेतवः ॥ ४ ॥ यदि स्युर्वहवो लोके शास्तारो दंडधारिणः ॥ कस्य स्यातां न वा कस्य मृत्युश्रामृतमेव वा ॥ ५ ॥ किंतु शास्तृवहुत्वे स्याइहूनामिह कर्मिणाम् ॥ शास्तृत्वमुपचारो हि यथा मंडलवर्तिनाम् ॥ ६ ॥ अतस्त्वमेको भूतानां सेश्वराणामधीश्वरः ॥ शास्ता दंडधरो नणां शुभाशुभविवेचनः॥ ७ ॥ तस्य ते विहतो दंडो न लोके वर्तते अधुना ॥ चतुर्भिरद्भतैः सिद्धैराज्ञा ते विप्रलंभिता ॥ ८ ॥ नीयमानं तवादेणाद्रमाभिर्यातनागृहान् ॥ व्यमोचयन्पातिकनं छित्त्वा पाशान्त्र-सहा ते ॥ ९ ॥ तांस्ते वेदितुमिच्छामो यदि नो मन्यसे क्षमम् ॥ नारायणेत्यभिहिते मा भैरित्याययुर्द्वतम् ॥ १० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति देवः स आपृष्टः प्रजासंयमनो यमः ॥ प्रीतः स्वदूतान्त्रत्याह स्मरन्पादांबुजं हरेः ॥ ११ ॥ यम उवाच ॥ परो मदन्यो जगतस्तस्थुपश्च ओतं प्रोतं पटवद्यत्र विश्वम् ॥ यदंशतो अस्य स्थितिजन्मनाशा नस्योतवद्यस्य वशे च लोकः ॥ १२ ॥ यो नामभिर्वाचि जनान्निजायां वध्नाति तंत्यामिव दामिभर्गाः ॥ यस्मै बिलं त इमे नामकर्मनिवंधबद्धाश्चिकिता वहंति ॥ १३ ॥ अहं महेंद्रो निर्ऋतिः प्रचेताः सोमोऽग्निरीशः पवनोऽकों विरिंचः ॥ आदित्यविश्वे वसवो अध साध्या मरुद्गणा रुद्रगणाः सिसद्धाः ॥ १४ ॥ अन्ये च ये विश्वसृजो अमरेशा भृग्वादयो अस्पृष्टरजस्तमस्काः ॥ यस्येहितं न विविनक्तीति तथा ॥ ७ ॥ विश्रलंभिता वंचिता लंबितेत्यर्थः ॥ ८ ॥ तदेवाहुः । नीयमानमिति ॥ ९ ॥ ते त्वत्तः । यदि नोऽस्माकं क्षमं हितं मन्यसे । अन्यथाऽज्ञानतस्तद्वज्ञाने तवाष्यनर्थः स्यात् । अतक्यों हि तेषां प्रभावो यतो नारायणेति केवलमभिहिते मा भयं कुर्विति वदंतः शीघ्रमागताः॥१०॥ प्रजाः संयमयतीति तथा॥१०॥ मत्तोऽन्यो जगतस्तस्थुपरच परोऽधीश्वरोऽस्ति। अहं तु जंगमानामेव तत्रापि नृणामेव तत्रापि पापिनामेव। तत्किकरः सन्नीथरः स तु सर्वेथरः। कोऽसौ। यत्र यस्मिन्विथमोतं प्रोतं चोध्वेतिर्यक्तंतुषु पटवत्। यस्य त्वंशेभ्यो विष्णुब्रह्मस्त्रेभ्योऽस्य स्थित्यादयो भवंति यस्य च वशे लोको वर्तते निस नासिकायां प्रोतवलीवर्दवत् ॥ १२ ॥ एतत्प्रपंचयति । ब्राह्मणादिनामभिर्वाचि निजायां तंत्यां दामन्यां जनान्यो वध्नाति दामिमर्गा बली-

वर्दानिव त इमे जीवा नामकर्माभिनिवंधैर्द्धवंधसाधनैर्वद्धा यस्मै बलिं वहांति यदधीनाः कर्म क्वन्तीत्यर्थः ॥१३॥ यस्य च लीला दुविभाव्येत्याह। अहमिति द्राभ्याम् ॥१४॥ न स्पृष्टं रजस्त-

श्रीधरं

20 A B

11 E 1:

मश्र यैः ! ईहितमिभिन्नतं चेष्टितं वा न विदुः । स्पृष्टमाया मायया स्पृष्टाः । ततस्तेभयोऽन्ये न विदुरिति किं पुनर्वक्तव्यम् ॥१५॥ तन्मायया विमोहिततत्वान जानंतीत्युक्तमविषयत्वाच्च तस्येत्याह । यमिति । गोभिरिद्रियहेदा चित्तेन न विचक्षते न पत्र्यंति । यहाचाऽनभ्युदितं यन्मनो न मनुत इत्यादिश्रुतेः । आत्मनां जीवानामात्मानं द्रष्टारम् । आकृतयो रूपाणि चत्रुर्यथा कर्मभृतं न जानंति । ततः परमाकृतीनां प्रकाशकम् । न हि प्रमाता प्रमाणस्य विषय इति भावः । एवंभृतः परमेश्वरो मदन्योऽस्तीति पूर्वेणैव संवंधः १६॥ भवत्वेवंभृतोऽन्यः परमेश्वरो ये पुनरस्मानिर्भत्सर्य पापितं रक्षितवंतस्ते के । तानाह । तस्येति हाभ्याम् । तस्येव रूपं गुणाः प्रभावादयः स्वभावो भक्तवात्त्रल्यादियेषां ते ॥ १७ ॥ विष्णोर्भृतानि मृत्याः । दुर्दर्शानि द्रष्टुमप्यशक्यानि लिंगानि रूपाणि येषां तानि । तद्भक्तिमतो विष्णुभक्तान् । परेभ्यः शत्रुभ्यो मत्तः सर्वतोऽग्न्यादिभ्यश्च रचिति ॥ १८ ॥ नचु विष्णुभक्ताश्चेत्वयातं कृतवंतस्तत्राह । धर्ममिति । ऋषयो भुग्वाद्यः ॥ १९ ॥ नचु केऽपि चेन्न जानंति तस्य सन्वे किं प्रमाणं तत्राह । स्वयंभृतिते । कुमारः सनत्कुमारः । वयमित्यात्मानमेव वहु मन्यमानो निर्दिशति ॥ २०॥ हे भटाः ॥ २१ ॥ तमेव

विद्वः स्पृष्टमायाः सत्त्वप्रधाना अपि किं ततो अन्य ॥ १५ ॥ यं वै न गोभिर्मनसा अपि भिवां हृदा गिरा वा असुभृतो विचसते ॥ आत्मानमंत् हिंदि संतमा-तमां चहुर्यथैवाकृतयस्ततः परम् ॥ १६ ॥ तस्यात्मतंत्रस्य हरेरधीशितुः परस्य मायाधिपतेर्महात्मनः ॥ प्रायेण दूता इह वै मनोहराश्चरंति तद्रृपगु-णस्वभावाः ॥ १७ ॥ भूतानि विष्णोः सुरपूजितानि हुर्द्शिलिंगानि महाद्भुतानि ॥ रचंति तद्भक्तिमतः परेभ्यो मतश्च मत्यांनथ सर्वतश्च ॥ १८ ॥ धर्मं तु साक्षाद्भगवत्मणीतं न वै विदुर्ऋषयो नापि देवाः ॥ न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः कृतश्च विद्याधरचारणादयः ॥ १९ ॥ स्वयंभूनीरदः शंभुः कुमारः किपलो मनुः ॥ महादो जनको भीष्मो बलिवैयासिकवयम् ॥ २० ॥ द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः ॥ गृह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वाऽमृतमश्नुते ॥ २१ ॥ एतावानेव लोकेऽस्मिन्पुंसां धर्मः परः स्मृतः ॥ भक्तियोगो भगवति तन्नामग्रहणादिभिः ॥ २२ ॥ नामोचारण-माहात्म्यं हरेः पश्यत पुत्रकाः ॥ अजामिलोऽपि येनैव मृत्युपाशादमुच्यत ॥ २३ ॥ एतावताऽलमघनिर्हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्मना-मनाम् ॥ विकृत्य पुत्रमघवान्यदजामिलोऽपि नारायणेति म्रियमाण इयाय मुक्तिम् ॥ २४ ॥ प्रायेण वेद तिददं न महाजनोऽयं देव्या विमोहित-

धर्ममाह । एतावानिति ॥ २२ ॥ न चात्र प्रमाणं वक्तव्यं दृष्टत्वादित्याह । नामोच्चारणेति। येनैव केवलेन सकृदुच्चारितेन ॥२३॥ नजु नामाभासेन कथं सर्वपापक्षयः स्यात्। श्रद्धामकृत्यान्त्रित्याद्देषि विधानात् । तथाहि। सायंप्रातर्गुणन् भक्त्या दृःख्यामाद्विमुच्यत इति। अनुदिनमिदमादरेण शृण्यिति। श्रवणं कीर्तनं घ्यानं हरेरद्भुतकर्मणः ॥ जन्मकर्मगुणानां च तद्र्येऽखिल-चेष्टितमित्याद्यस्मिन्नेव पुराणे तत्र तत्र पट्यते ॥ पुराणांतरे च । पापक्षयश्च भवति स्मरतां तमहनिंशमिति । अत्रैव च । तस्मात्संकीर्तनं विष्णोर्जगन्मंगलमंहसाम् ॥ महतामपि कौरव्य विद्यो-कांतिकनिष्कृतमित्यादिना सम्यक्षीर्तनादेव मुच्यते । किंच तथा सति किमिति मन्वादयो द्वादशाब्दादीनि स्त्ररेषुः तस्मादिदमनुपपन्नित्र तत्राह । एतावतेति । अगवतो मुणानां कर्मणां नाम्नां च सम्यक्षीर्तनिति यदेतावता पुंसामधनिर्दरणाय पापक्षयमात्रायालमुपयोगो नास्ति । अलंगव्दोऽत्र वारणे । यथाहामरसिंहः । अलं भूपणपर्याप्तिशक्तिवारणवाचकमिति ॥ उपयोगो-मावमेवाह । अजामिलो महापातक्यपि नारायणेति विक्रुश्य न तु सम्यकीर्तयित्वा तच्च पुत्रं विक्रुश्य न तु हिरम् । अध्यानश्चिरपि व्रियमाणोऽस्वस्थिचोऽपि मुक्तिमवाप न त्वधनिर्दरण-

मात्रमतो नामाभासेनापि सर्वपापक्षय इत्येव तत्त्वम् । आवृत्तिश्रद्धादिविधयस्तु पापवासनाक्षयार्था इत्युक्तमेव हरेर्गुणानुवादः खलु ःच्यभावन इत्यत्र ॥२४॥ यत्तूकं व्यथं तर्हि द्वादशाब्दादि-स्मरणमिति तत्राह । प्रायेणेति । महाजनो मन्वादिः । अयं भावः । यथा मृतसंजीवनौपधिमजानंतो वैद्या रोगनिर्हरणाय त्रिकटुकनिवादीनि स्मरंति तथा स्वयंभृशंभुप्रमुखद्वादशब्यतिरेकेणायं महाजनोऽतिगुह्ममिदमज्ञात्वा द्वादशाब्दादिकं स्मरतीति । किंच मायथा देव्या अलं विमोहितमितरयं जनो मधु मधुरं यथा भवत्येवं पुष्पितायां पुष्पस्थानीयैरर्थवादैमेनोहरायां त्रव्यां जडीकृता-अभिनिविष्टा मतिर्यस्य अतो महत्येव कर्माण श्रद्धया युज्यमानो नाल्पे प्रवर्तते । इत्यते हि । प्राकृतस्य लोकस्य यहति मंत्रादौ श्रद्धाल्पे चाश्रद्धा तस्माद्स्य ब्राहको नास्तीति तैनोक्तम् । यद्धा । स्वाधीनः सिंहोऽस्त्येतावता अशृगालादिनिवारणाय तं यथा न प्रयुंजते तथाऽतितुच्छत्वात्पापस्य न तिमरसनाय परमसंग्रलं हरेनीन समर्गति । यहा । नाममहात्म्यज्ञाने सर्वमुक्तिप्रसंगादित्येषा दिक् । ग्रंथविस्तरभयात् नातिप्रपंच्यते ॥ २५ ॥ भावयोगं भक्तियोगम् । अमीपां पातकं न स्यादेव । यदि स्यात् उरुगायस्य वादः कीर्वनम् ॥२६॥ वदेवं धमेवस्वं निर्णीय भृत्याननुशास्ति । मतिर्बत मायया उलम् ॥ त्रय्यां जडीकृतमतिर्मधुपुष्पितायां वैतानिके महति कर्मणि युज्यमानः ॥२५॥ एवं विमृश्य सुधियो भगवत्यनंते सर्वात्मना विद्धते खलु भावयोगम् ॥ ते मे न दंडमईत्यथ यद्यमीषां स्यात्पातकं तदिप हंत्युरुगायवादः ॥ २६ ॥ ते देवसिद्धपरिगीतपवित्रगाथा ये साधवः समदृशो भगवत्पपन्नाः ॥ तान्नोपसीदत हरेर्गदयाऽभिग्रप्तान्नेषां वयं न च वयः प्रभवाम दंडे ॥ २७ ॥ तानानयध्वमसतो विमुखानमुकुंदपादारविं-दमकरंदरसादजसम् ॥ निष्किचनैः परमहंसकुलै रसज्ञैर्ज्ञष्टादुगृहे निरयवर्त्मनि बद्धतृष्णान् ॥ २८ ॥ जिह्वा न विक भगवद्भणनामधेयं चेतश्च न स्मरति तचरणारविंदम् ॥ ऋष्णाय नो नमति यच्छिर एकदाऽपि तानानयध्वमसतोऽऋतविष्णुऋत्यान् ॥ २९ ॥ तत्क्षम्यतां स भगवानपुरुपः पुराणो नारायणः स्वपुरुषैर्यदसत्ऋतं नः ॥ स्वानामहो न विदुषां रिवतांजलीनां क्षांतिर्गरीयसि नमः पुरुषाय भूमने ॥ ३०॥ तस्मात्संकीर्तनं विष्णोर्ज-गन्मंगलमंहसाम् ॥ महतामपि कौरव्य विद्वचेकांतिकनिष्कृतम् ॥ ३१ ॥ शृण्वतां गृणतां वीर्याण्युदासानि हरेर्मुहुः ॥ यथा सुजातया भक्त्या शुद्धचेन्नात्मा त्रतादिभिः ॥ ३२ ॥ ऋष्णांत्रिपद्ममधुलिण्न पुनर्विसृष्टमायागुणेषु रमते वृजिनावहेषु ॥ अन्यस्तु कामहत आत्मरजः त्रमार्ण्टुमीहेत कर्म त इति । ये भगवंतं प्रपन्नास्ते देवैः सिद्धैश्व परिगीतपवित्रमाथा वर्णितपवित्रकथा अतस्तान्नोपसीदत तत्समीपमपि न गच्छत । वयः कालोऽपि न प्रभवति ॥ २७ ॥ के तर्दि दंडार्थमानेया इत्याह । तानिति द्वाभ्याम् । असतो दुष्टान् । तानेवाह । मुकुंद्पादारविंदयोयों मकर्रद्रूपो रसस्तस्माद्विमुखान् । कथंभूतात् । निष्किचनैरजस्रं जुष्टात् । तेषां ज्ञापकमाह । निरयवर्त्मनि स्वधमं-शुन्ये गृहे बद्धा तृष्णा यैस्तान् ॥ २८ ॥ किंच जिह्वत्यादि । यद्येषां जिह्वत्याद्यन्वयः । न कृतं विष्णुकृत्यं भगवद्वतं यः ॥ २९ ॥ भगवंतं क्षमापयति । तदिति । अयं भावः । नः स्वपुरुपैरस्म-दीयत्वेन स्थितैः स्वीयैरेव पुरुषेर्यद्यस्मादसदन्याय्यं कृतं तत्तस्मात्स्वयमेव क्षम्यतां सहताम् । स्वानां स्वीयानां नोऽस्माकं निवदुपामज्ञानाम् । अहो गरीयसि तस्मिन्क्षांतिर्युक्तेत्र । मह इति पाठे स्वीयानां माहात्म्यमविदुषां नः क्षमां करोत्वित्यर्थः ॥ ३० ॥ तस्मादित्यादिः शुकोक्तिः । जगताऽपि मंगलक्ष्यम् ॥ ३१ ॥ एकांतिकत्वमेवाह । शृज्वतामिति । त्रतादिभिस्तथा न शुद्भित् ॥ ३२ ॥ एतदुपपादयित । कृष्णां घिपद्मयोर्मधु लेढि आस्वादयतीति तथा । मधु लिहताऽतितुच्छत्वेन विसृष्टा ये मायागुणा विषयास्तेषु पुनर्न रमते । अन्यस्तु तन्मध्यास्वादरिहतोऽत

श्रीधरी

11 9 11

इति दृष्टांतपंचकेनाह । तोकानां वालानां मातापितरी । अज्ञानां ज्ञानदो युष एव सहत् ॥१२॥ ईश्वराधिष्ठानन्वाच्च भृतद्रोहो न युक्त इत्याह । अंतर्देहेष्वित । वो युष्माभिः ॥१३॥ आका-शाहेहे सम्रत्पितिसाकस्मिकमित्यर्थः । आत्मविचारेण यो नियच्छेत् ॥१४॥ खिलानां शेषाणां वो युष्माकं च शिवमस्तु । वृक्षरक्षणार्थं तदीयां कन्यां ददाति । वार्क्षी वृद्धैः पालिता ॥१५॥ आमंत्र्य सांत्वियत्वा । आप्सरसीमप्सरसः प्रस्लोचायाः सताम् ॥ १६ ॥ १७ ॥ दृहित्वत्सल इति तस्य कन्यावंश एवेत्युक्तम् । मम मत्तः ॥१८॥ प्रजापितर्द्धः ॥१९॥ अवृद्धितमसंवृद्धम् । विध्यस्य पादान्सिन्निहितपर्वतान् ॥ २० ॥ २१ ॥ इसगुह्याख्येन स्तोत्रेण कस्य दृष्णस्य ॥ २२ ॥ पराय सर्वोत्तमाय नमो द्धे नमनं करोमि । परत्वे हेतुः । अवितथाऽनुभृतिश्चित्रकिर्मय । अतो गुणत्रयाभासो जीवो निमित्तं माया च तयोवंधवे नियंत्रे। एवमपि गुणेषु तत्त्ववुद्धिर्येषां तैर्जीवरदृष्टं धाम स्वरूपं यस्य । तत्र हेतुः । निवृत्तं मानं यस्मात्। पाठांतरे। निवृत्तं निरस्तं मान-

मीच्ध्यमेवं वस्तोषितो हासो ॥ १३ ॥ यः समुत्पिततं देह आकाशान्मन्युमुख्वणम् ॥ आत्मिजिज्ञासया यच्छेत्स गुणानितवर्तते ॥ १४ ॥ अठं दम्धेर्ट्वमेदीनैः खिलानां शिवमस्तु वः ॥ वार्क्षी होपा वरा कन्या पत्नीत्वे प्रतिगृह्यताम् ॥ १५ ॥ इत्यामंन्त्र्य वरागेहां कन्यामाप्परसीं नृप ॥ सोमो राजा ययो दत्त्वा ते धर्मेणोपयेमिरे ॥ १६ ॥ तेम्यस्तस्यां समभवहचः प्राचेतसः किल ॥ यस्य प्रजाविसगेंण लोका आपूरितास्त्रयः ॥१७॥ यथा ससर्ज भूतानि दचो दुहित्वत्सलः ॥ रेतसा मनसा चैव तन्ममाविहतः शृणु ॥ १८ ॥ मनसैवास्जल्पूर्वं प्रजापितिरेमाः प्रजाः ॥ देवापुर-मनुष्यादीक्षभस्थलजलोकसः ॥ १९ ॥ तमबृहितमालोक्य प्रजासर्गं प्रजापितः ॥ विध्यपादानुपत्रज्य सोऽचरहुष्करं तपः ॥ २० ॥ तत्राधमपंणं नाम तीर्थं पापहरं परम् ॥ उपस्पृश्यानुसवनं तपसाऽतोषयद्धरिम् ॥ २१ ॥ अस्तौषीद्धसगुद्धेन यगवंतमधोक्षजम् ॥ तुभ्यं तदिभिधास्यामि कस्यानुष्यद्यतो हरिः ॥ २२ ॥ प्रजापितस्वाच ॥ नमः परायावितथानुभूतये गुणत्रयाभासिनिमित्तवंथवे ॥ अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्ववुद्धिभिनिवृत्तमानाय देधे स्वयंभुवे ॥ २३ ॥ न यस्य सख्यं पुरुषोऽवेति सख्युः सखा वसन्संवसतः पुरेऽस्मिन् ॥ गुणो यथा गुणिनो व्यक्तदृद्धतसमे महेशाय नमस्करोषि ॥ २४ ॥ देहोऽसवोऽच्या मनवो भूतमात्रा नात्मानमन्यं च विदुः परं यत् ॥ सर्वं पुमान्वेद गुणांश्च तज्ज्ञो न वेद सर्वज्ञमनतमीर्छे ॥ २५ ॥ यदोपरामो मनसो नामरूपरूपरूपर दृष्रपरेमोपात् ॥ य ईयते केवलया स्वसंस्थया हंसाय तस्मै श्रुविसद्यने नमः ॥ २६ ॥ मनीिषणोऽन्तर्हिद

मविध्य यस्मात् । ति कथं तस्य सिद्धिरत आह । स्वयंभवे स्वयकाशाय ।।२३॥ अदृष्टधामत्वं दर्शयकाह । नेति । पुरुषः सखा जीवोऽस्मिनपुरे देहे वसक्ष्यत्रैव संवसतः सख्युर्यस्य सख्यं करणप्रवर्तकत्वादिकं नावैति न जानाति तस्मै । कृतः । व्यक्तदृष्टः । गिष्ट दृष्टा दृष्यो भवतीति । प्रथमांतपाठे व्यक्ते प्रश्च एव दृष्टिर्यस्य सः । गुणो विषयो गुणिनो विषयिण करणप्रवर्तकत्वादिकं नावैति न जानाति तस्मै । कृतः । व्यक्तदृष्टः । गिष्ट दृष्टा दृष्टा दृष्टा विषयिण इन्द्रियादेः सुक्षणं प्रकाशकत्वं यथा न वेत्ति तद्वत् ॥ २४ ॥ ननु गुणो जडत्वान्न जानातीति जीवस्तु चेतनः किथिति न जानात्यत आह । देह इति । देहश्चावसवश्च प्राणा अचाणीद्वियाणि मनवश्चातः सुक्षणं विषये । तद्वान्य सुक्षणं सुक्षणं सुक्षणं च न विदुः । प्रमान् जीवस्तु सूर्वमेतत्त्रयं वेद गुणांक्च तन्मूलभूतान्वेद तज्जोऽपि सन्यं सर्वज्ञं न वेद तमनंत्मिडि स्तौमि ॥२५॥ अदृष्टिमात्वमुक्त्वा स्वप्रकाशत्वमाह । यदा मनस उपरामः समाधिन तु सुपुप्ताविव लयो न च जाग्रतस्वमयोखि विचेषः । तदाह । नामकृषे कृष्येते

श्रीधरी

श्रावरा

3To 8

येन तत्त्रथा तस्य । उपरामे हेतुः । दृष्टं दर्शनं स्मृतिश्र तयोः संप्रमोपानाशात् । तदा यः केवलेन स्वरूषज्ञानेन प्रतीयते तस्मै हंसाय शुद्धाय शुचि शुद्धं सनः सद्यप्रतीतिस्थानं यस्य तस्मै नमः ॥२६॥ एवंभृतः केषां प्रतीयत इत्यपेक्षायामाह । मनीषिण इति द्वाभ्याम् । विवेकिनो यं निष्कर्षति विविच्य ध्यायंति स निर्वाणसुखानुभृति र्मम प्रसीद्रतामिति द्वयोरन्वयः । एवं निष्कर्षतां प्रतीयत इति भावः। किमिति निष्कर्पैति स्वशक्तिभिर्मूढमप्रकाशमानं कितिभिर्नवभिः पुनश्च त्रिवृद्धित्तृणाभिः सप्तविशात्युपाधिभिर्मूढमष्टाविशं निष्कर्पैतीत्यर्थः। यद्वा । नवभिः प्रकृतिपुरुषमहदहं-कारपंचतन्मात्ररूपाभिः। त्रिवृद्धिस्त्रिगुणात्मिकाभिः। चकारात्पोडशविकाररूपाभिश्च। कथंशृतं निष्कपंति। मनीपयाऽन्तर्हृदि संनिवेशितं निश्वलीकृतं पांचद्वयं पंचद्शसामिघेनीमंत्रैः प्रकाव्यम-लौकिकं विद्विमिवाहंकारास्पदादात्मनोऽन्यं परमात्मानं निष्कर्पंतीत्यर्थः । २७॥ अशेषा विशेषा यस्यास्तस्या मायाया निषेषेन निर्वाणसुखेष्ठनुभृतिर्यस्य । अप्रसक्तनिषेघासंभवात्प्रसिक्तिनाह । स एव सर्वनामा स एव क्थिरूप इति । तद्रूपत्वेऽपि वास्तवत्वाभावानिषेधः संभवतीत्याह । अनिरुक्ताऽऽत्मिनि शक्तिर्माया यस्य सः ॥ २८ ॥ ननु यदि केवलया स्वसंस्थया प्रतीयते तर्हि मुर्वनामत्वं विश्वरूपत्वं चानुपपन्नं वागाद्यगोचरत्वादित्याशंक्य सर्वैर्नामभिर्वाच्यं प्रत्यक्षादिदृश्यं च तस्य स्वरूपं वस्तुतो मामृत्तथापि मायया घटत इति श्लोकत्रयेणोपपादयन्त्रमस्करोति । यद्य-दिति। यद्यद्वसा निरुक्तमभिहितं थिया निरूपितं व्यवसितमक्षभिवेद्वियैनिरूपितं गृहीतम्रुतापि मनसाऽपि निरूपितं संकल्पितं यस्य स्वप्रकाशत्वं तस्य तत्स्वरूपं माम्त् । स्वरूपत्वाभावे हेतुः । संनिवेशितं स्वशक्तिभिन्वभिश्च त्रिवृद्धिः ॥ विह्नं यथा दारुणि पांचदश्यं मनीषया निष्कर्षति गृहम् ॥ २७ ॥ स वै ममाशेषविशेषमायानिषेध-निर्वाणसुखानुभूतिः ॥ स सर्वनामा स च विश्वरूपः प्रसीदतामनिरुक्तात्मशक्तिः ॥२८॥ यद्यन्निरुक्तं वचसा निरूपितं धियाऽश्वभिर्वा मनसा वोत यस्य ॥ माभूत्स्वरूपं गणरूपं हि तत्तत्स वै गुणापायविसर्गलक्षणः ॥ २९ ॥ यस्मिन्यतो येन च यस्य यस्मै यद्यो यथा कुरुते कार्यते च ॥ परावरेषां परमं प्राक्प्रसिद्धं तद्ब्रह्म तद्वेतुरनन्यदेकम् ॥ ३० ॥ यञ्छक्तयो वदतां वादिनां वै विवादसंवादभुवो भवन्ति ॥ कुर्वति चैपां महुरात्ममोहं तस्मे नमोऽनंतगुणाय भूम्ने ॥ ३१ ॥ अस्तीति नास्तीति च वस्तुनिष्ठयोरेकस्थयोर्भिन्नविरुद्धधर्मयोः ॥ अवेक्षितं किंचन योगसांख्ययोः समं परं ह्यनु-हि यस्मात्तत्त्रुणानामेव रूपम्। पाठांतरे गुणैर्विधितम् । स तु गुणव्यतिरिक्तः । यतो गुणानामपायविसर्गाभ्यां प्रलयोत्पत्तिभ्यां लच्यत इति तथा। चेतनाधिष्ठानं विना तयोरसंभवात्। यद्वा। यस्य स्वरूपं माभून भवति तस्मै नम इति तृतीयेनान्वयः ॥२९॥ तदेवं वस्तुतो गुणस्वरूपत्वाभावमंगीकृत्यानिरुक्तात्मशक्तिरित्यनेन द्योतितं मायया सर्ववाच्यत्वेन विश्वरूपत्वमाह। यस्मिन-धिकरणे । यतोऽपादानात्। येन करणेन । यस्य संबंधि । यस्मै संप्रदानाय । यदीप्सिततमम्। यः कर्ता । कुरुते स्वतंत्रः कार्यते चान्येन प्रयोज्यकर्ता । तद्ब्रह्मोति प्रत्येकं संबंधः । अत्र च सप्तिनि र्यच्छव्दैः सप्त विभक्त्यर्था दशिताः। यथेति च क्रियाकारकसंबंधप्रकारवाचिनामन्ययानामर्थाः। कुरुते कार्यते चेति स्वार्थपरार्थिक्रियान्वयश्च सर्वेषां दर्शितः। चशन्देन भावकर्मादिविहितप्रत्ययार्थाः संगृहीताः। तद्ब्रह्मैवेति कुतस्तत्राह । तद्वेतुस्तेषां कारणम् । तत्कुतः । सर्वेभ्यः प्राक्प्रसिद्धम् । नतु ब्रह्माद्यस्तद्वेतवः श्र्यंतेऽवरे च दृक्यंते तत्कथं ब्रह्मैव तद्वेतुस्तत्राह । परेषामवरेषां च हेतूनां परमं कारणम्। नतु सर्वकारणत्वे तस्य कि नाम सहकारि भवेत्तदानीमन्यस्याभावात्। सत्यं निरपेक्षमेव तत्कारणमित्याह। अनन्यद्विजातीयशून्यं एकंसजातीयशुन्यं च। तस्मै नाम इत्युत्तरेणान्वयः।।३०॥ नन्वेवं ब्रह्म चेद्विश्वस्य हेतुस्तिहिं न कदाचिदनीद्यं जगदिति वदंतो मीमांसकाः कृतोऽत्र विवदंते । तैश्चान्ये स्वभाववादिनः संवदंते । ते च ते च तत्त्वविद्भिवोधिता अपि कुतः पुनः पुनर्मुद्यंति तत्राह । यस्य मायाविद्याद्याः शक्तयो विवादस्य क्वचित्संवादस्य भ्रवः स्थानानि भवंति तस्मै नमः ॥ ३१ ॥ ननु किं तद्ब्रह्म यस्य शक्तयो विवादादिभुवो भवति तत्राह । अस्तीति । योगः

उपासनाशास्त्रं तत्र हि तिराड् पेणोपासनायां पातालपादादिकमस्तीत्युपास्यत्वेन विधीयते । नास्तीति सांख्यं ज्ञानशास्त्रं तत्र ह्यपाणिपादः अचक्षुरश्रोत्रमिति च पादादि नास्तीति निणिद्धचते । तथोयोगसांख्ययोयित्किचित्सममनुवर्तमानमवेक्षितं प्रतीतं तद्बृहद्त्रह्म। विवादास्पदं त्रक्षत्यर्थः । विवादं स्फुटयति । भिन्नावस्ति नास्तीत्येवंभृतौ विरुद्धौ धर्मो ययोस्तयोभिन्नविषयत्वेऽपि विरोधा न स्यादित्येकस्थयोरित्युक्तमेकविषययोः । कृतो वस्तुनिष्ठयोः पादादिविधिप्रतिषेधयोरेकवस्तुनिष्ठत्वात् । समत्वे हेतुः । परम् । हि यतो विधिप्रतिषेधयोरविषयस्तयोः पादादिविषयत्वात् । तथा तर्ध्वविषयस्य सद्भावे कि प्रमाणं तदाह । अनुक्लमधिष्ठानं विना पादादिकल्पनायोगात् । अविध विना तिन्नपेधायोगाच । तयोरुपपादकत्वेन सिद्धमित्यर्थः । तस्मेनम इति पूर्वस्यानुपंगः ॥३२॥ ननुदासीनस्य समस्य नमस्कारे को लाभस्तत्राह । य इति । पादमूलं भजतामनुग्रहार्थं पाकृतनामरूपरहितोऽपि जन्मभिरवतारैविश्वद्धोर्जितस्वानि रूपाणि कर्मभिनीमानि च यो सेजे । तत्कृतः । सग्वानिचित्येश्वर्यः स मह्यं प्रसीदतु ॥३३॥ ननु त्वादशाः सकामा गणेशादीन्प्रार्थयंते त्वं तु तान्विहाय किमिति भगवंतमेव प्रार्थयसे तत्राह । प्राकृतर्वाचीनैर्ज्ञानपथेरुपासनामार्गेर्थथाश्यं

कूलं बृहत्तत् ॥ ३२ ॥ योऽनुग्रहार्थं भजतां पादमूलमनामरूपो भगवाननंतः॥ नामानि रूपाणि च जन्मकर्मभिर्भेजे स मह्यं परमः प्रसीदतु ॥३३॥ यः प्राकृतेर्ज्ञानपथैर्जनानां यथाशयं देहगतो विभाति ॥ यथाऽनिलः पार्थिवमाश्रितो गुणं स ईश्वरो मे कुरुतान्मनोरथम् ॥३४॥ श्रीग्रुक उवाच ॥ इति स्तुतः संस्तुवतः स तिस्मिन्नघमपेणे ॥ आविरासीत्कुरुश्रेष्ठ भगवान्भक्तवत्सलः ॥ ३५ ॥ कृतपादः सुपणांसे प्रलंवाष्टमहाभुजः ॥ चक्रशंखा-सिचर्मेषुधनुःपाशगदाधरः ॥ ३६ ॥ पीतवासा घनश्यामः प्रसन्नवदनेश्वणः ॥ वनमालानिवीतांगो लसच्छीवत्सकोस्तुमः ॥३७॥ सहाकिरीटकटकः स्फुरन्मकरकुंडलः ॥ कांच्यंगुलीयवलयनू पुरांगद्भूषितः ॥ ३८ ॥ त्रेलोक्यमोहनं रूपं विश्वतित्रभुवनेश्वरः ॥ वृतो नारदनंदाद्येः पार्पदेः सुरय्थपः ॥ स्तृयमानोऽनुगायद्भः सिद्धगंधर्वचारणेः ॥ ३९ ॥ रूपं तन्महदाश्चर्यं विचच्यागतसाध्वसः ॥ ननाम दंडवद्भूमो प्रहृष्टात्मा प्रजापतिः ॥ ४० ॥ निक्चनोदीरियतुमशकत्तीव्रया मुदा ॥ आपूरितमनोद्वारैर्हिदन्य इव निर्झरेः ॥ ४१ ॥ तं तथाऽवनतं भक्तं प्रजाकामं प्रजापतिम् ॥ चित्तज्ञः सर्वभूतानामिदमाह जनार्दनः ॥ ४२ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ प्राचेतस महाभाग संसिद्धस्तपसा भवान् ॥ यच्छद्धया मत्परया मिय भावं परं गतः

वत्तद्वासनानुसारेण यो देहगतोऽन्तर्यामी तत्त्देवतारूपेण विविधो भाति।यथा वायुः पार्थिवं गुणं चंपकादिगंधभेदमाश्रित्य नानागंधवान्विभाति। रेणोर्गुणं धूसरत्वादिकमाश्रित्य नानारूपवान् प्रती-यते तद्वत्तस्यैव तत्त्व्देवतारूपेण फलदातृत्वात्स ईश्वर एव मे मनोरथं सत्यं करोतु! किमंतर्गतवहुभिर्देवतांतरैरित्यर्थः । तदुक्तं गीतासु। यो यो यां यां ततुं भक्तः श्रद्धयाऽचितुमिच्छिति ॥ तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम्॥ स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते ॥ लभते च ततः कामान्मयेव विहितान्हि तानिति ॥ ये यथा मां प्रपद्यंते तांस्तथेव भजाम्यहमिति चेति ॥३४॥ संस्तुवतो दक्षस्य स भगवान् प्रत्यक्षोऽभृत् ॥ ३५॥ तं वर्णयित साधेंश्वतुभिः । सुपर्णस्यांसे रक्षंचे कृतौ पादौ येन । प्रलंवा अष्टौ महांतो श्रुजा यस्य । चक्राद्यशयधरः ॥३६॥ प्रसन्नं वदन-मिक्षणे च यस्य । वनमालया निवीतं कंठादिपादांतव्याप्तमंगं यस्य । तस्त्रौधति श्रीवत्सकौस्तुभौ यस्य ॥३७॥ महांति किरीटकटकानि यस्य । स्फुरती मकरछंडले यस्य । कांच्यादिभिविभूपितः । वलयमत्र पाद्भूपणं द्रष्टव्यं कटकस्योक्तत्वात् ॥ ३८ ॥ त्रेलोक्यमोहनं श्रीपुरुपोत्तमारूयम् । सुरयूथपैलोकरालैः ॥ ३९ ॥ ४० ॥ आवृरितानि मनोद्वाराणीद्वियाणि तैः । यथा द्विन्यो नद्यो

श्रीधरी

U A W

निर्इरेरापूर्यते तथा महानंदपूर्णत्वेनाष्ट्रतिकत्वाद्वागादीनां न किंचिद्वकतुं शक्तोऽभूदित्यर्थः ॥ ४१ ॥ यद्यप्यती नावोचतथापि चित्तज्ञ इदं वच्यमाणमाह ॥ ४२ ॥ भावं भक्ति गतः प्राप्तः ॥ ४३ ॥ यद्यतस्ते तपोऽस्य विश्वस्योद्वृंहणं वृद्धिकरमतस्तेऽहं प्रीतः । मत्तपसो लोकसमृद्धवर्थत्वे त्वत्प्रीतेः किं कारणं तत्राह । ममेति । भृतानां विभृतयः समृद्धयो भृयासुरिति यदेष एव मम कामः । अतो मत्कामपूरणादेवाहं प्रीतोऽस्मीत्यर्थः ॥४४॥ भृतिविस्तारप्रयत्नश्च तवोचित एवेत्याह । ब्रह्मेति । भवंतः प्रजापतयः भृतेरुद्भवस्य हेतवः ॥४५॥ विश्ववृद्धयर्थेन त्वचपसाऽहं प्रीत इत्युक्तं तदेव तपः स्तुवन्प्रसंगादन्यान्यपि लोकवृद्धिकराणि विद्यादीनि स्तौति । तपोयमनियमादिसहितं ध्यानं मे हृदयम् । विद्या सांगमंत्रजपः । सा ध्यानं तनोतीति तनुर्देहः । क्रिया ध्यानादि-विषयः पुंच्यापारो भावनाशब्दवाच्यस्तेन हि ध्यानादिकमाक्रियत इत्याकृतिः। जाताः सुनिष्पन्नाः क्रतवोऽङ्गानि शिरो वा। एतद्यत्प्रवर्ग्यो ग्रीवा उपसद्श्रचुपी आज्यभागावित्यादिश्रुतेः। धर्मः ॥ ४३ ॥ प्रीतोऽहं ते प्रजानाथ यत्तेऽस्योद्बृंहणं तपः ॥ ममैष कामो भूतानां यद्भ्यासुर्विभृतयः॥४४॥ ब्रह्मा भवो भवंतश्च मनवो विबुधेश्वराः ॥ विभूतयो मम ह्येता भूतानां भूतिहेतवः ॥ ४५ ॥ तपो मे हृदयं ब्रह्मस्तनुर्विद्या क्रियाँ ऽ कृतिः ॥ अंगानि कृतवो जाता धर्म आत्मा उसवः सुराः ॥ ४६ ॥ अहमेवासमेवाग्रे नान्यत्किचांतरं बहिः ॥ संज्ञानमात्रमन्यक्तं प्रसुप्तमिव विश्वतः ॥ ४७ ॥ मय्यनंतगुणे उनंते गुणतो गुणविष्रहः ॥ यदा-सीत्तत एवाद्यः स्वयंभूः समभूदजः ॥ ४८ ॥ स वै यदा महादेवो मम वीर्योपबृहितः ॥ मेने खिलमिवात्मानमुद्यतः सर्गकर्मणि ॥ ४९ ॥ अथ मेऽ-भिहितो देवस्तपोऽतप्यत दारुणम् ॥ नव विश्वसृजो युष्मान्येनादावसृजद्विभुः ॥ ५० ॥ एषा पंचजनस्यांग दुहिता वै प्रजापतेः ॥ असिकी नाम पत्नीत्वे प्रजेश प्रतिगृह्यताम् ॥ ५१ ॥ मिथ्रनव्यवायधर्मस्त्वं प्रजासर्गमिमं पुनः ॥ मिथ्रनव्यवायधर्मिण्यां भूरिशो भावयिष्यसि ॥ ५२ ॥ त्वत्तोऽ-थस्तात्प्रजाः सर्वा मिंथुनीभूय मायया ॥ मदीयया भविष्यंति हरिष्यंति च मे बलिम् ॥ ५३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्युक्त्वा मिषतस्तस्य भगवा-न्त्रिश्वभावनः ॥ स्वप्नोपलब्धार्थं इव तत्रैवांतर्द्धे हरिः ॥ ५४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पष्टस्कंधे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ तस्यां स पांचजन्यां वै विष्णुमायोपबृंहितः ॥ हर्यश्वसंज्ञानयुतं पुत्रानजनयद्विभुः ॥ १ ॥ अपृथग्धर्मशीलास्ते सर्वे दाक्षायणा नृप ॥ पित्रा प्रोक्ताः प्रजासर्गे प्रतीचीं प्रययुर्दिशम् ॥ २ ॥ तत्र नारायणसरस्तीर्थं सिंधुसमुद्रयोः ॥ संगमो यत्र सुमहन्मुनिसिद्धनिषेवितम् ॥ ३ ॥ तद्रपस्पर्शना-क्रत्वाद्यपूर्वमात्मा मनः । हृद्याश्रयत्वात् । सुरा यज्ञभुजस्त एवासवः प्राणाः । संतर्पणीयत्वात् ॥ ४६ ॥ तपसः संतानष्टृद्धिहेतुत्वं दर्शयतुं द्वितीयतृतीयोक्तमितिहासमाह चतुर्भिः । अहमेवेति वस्त्वंतरच्यावृत्तिः आसमेवेति क्रियांतरच्यावृत्तिः । आंतरं ग्राहकम् । बहिग्रीह्यम् । संज्ञानमात्रं चैतन्यमात्रम् । अव्यक्तमिदियवृत्तिभिरनिभव्यक्तम् । अतएव प्रसुप्तमिव । विश्वतः सर्वत्र ॥ ४७ ॥ गुणतो मायातः । गुणमयो विग्रहो ब्रह्मांडम् । ततस्तदैव । अजोऽयोनिजः ॥ ४८ ॥ खिलमसमर्थमिव ॥ ४९ ॥ मे मया तप तपेत्यभिहितः सन् । येन तपसा ॥५०॥ संतितवृद्ध्युपायमाह । एपेति । अंग हे दक्ष । पंचजनाख्यस्य प्रजापतेः ॥५१॥ मिथुनस्य यो व्यवायो रतिः स एव धर्मो यस्य स त्वम् । तथाभृतायां तस्याम् ॥५२॥ मायया निमित्तभूतया । स्थिया सह मिथुनी-मूय भविष्यंति पुत्रादिरूपेणोत्पत्स्यंते ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ इति षष्ठे टीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ पंचमे नारदेनाथ वाचःक्र्टैस्तु नाशितान् ॥ सुतानाकर्ण्य दक्षोऽसुं शशापेति निरूप्यते ॥१॥१॥

अपृथग्धर्मशीला एकाचारस्वभावाः ॥ २ ॥ तत्र प्रतीच्यां दिशि सिंधोर्नद्याः समुद्रस्य च यत्र संगमस्तत्रस्थं नारायणसरो नाम तीर्थं प्रययुरित्यन्त्रयः । सुमहद्विविस्तीर्णम् ॥ ३ ॥ विनिर्धृतो मलो रागादिर्यस्मात्स आशयो येपाम् ॥ ४ ॥ तान् शुद्धमन्त्रानिष पित्रादेशजाङ्येन प्रजाविवृद्धये यत्तानुयुक्तान्द्दर्श ॥ ५ ॥ अहो कष्टं मोक्षमार्गाधिकारिणः संत एते प्रवृत्तिनिष्टेः कर्पभिन्द्रये- स्त्रिति कृपया तान्त्रिगृद्धार्थेनिस्येरुपदिशति स्म । तदाह उवाचेति चतुर्भिः। पालकाः संतोऽपि बालिशा अज्ञा पूर्यं कथं प्रजाः स्रच्यथ । बतेति खेदे । वालका इति पाठे बालिशन्ते हेतुः ॥ ६ ॥ एक एव पुरुषो यस्मिस्तद्राष्ट्रमद्द्वद्वेत्रात्वाः । विलं चैत्यादिद्वितीयांतानामविज्ञाय कथं सर्गं करिष्यथेति तृतीयेनान्त्रयः ॥ ७ ॥ पंचपंचानां पंचिविश्वतेरद्भुतं गृहं क्षौरपव्यं क्ष्ररैः पविभिन्ते जेव पित्रपित्रात्तिमातिनिवातितीच्लं दृहं चेत्यर्थः। स्वयं स्वतंत्रम् । असि अमणस्वभावम् ॥८ । विपश्चितः सर्वज्ञस्य स्वपितुरादेशमात्मनोऽनुरूपमविद्वांसोऽज्ञानंतः पूर्वोक्तं चैकपुरुषं राष्ट्रमित्याचित्रवारात्वेतः । १०॥ नार- सर्गं करिष्यथेत्यन्त्रयः ॥ ९ ॥ वाचःक्तुटं परोक्षवादेनार्थान्तर्यतः प्रतीयमानं वचनम् । औत्पत्तिकी सहजा मनीपा विचारशक्तिर्यस्यास्तया घिया स्वयमेव विममृशुर्विचारितवंतः ॥१०॥ नार-

देव विनिर्धृतमलाशयाः ॥ धर्मे पारमहंस्ये च प्रोत्पन्नमतयोऽप्युत ॥ ४ ॥ तेपिरे तप एवोग्रं पित्रादेशेन यंत्रिताः ॥ प्रजाविद्यद्वे यत्तान्देविष्टित्तान्द्वर्श ह ॥ ५ ॥ उवाच चाथ हर्यश्वाः कथं स्रह्मथ वे प्रजाः ॥ अदृष्टाउन्तं भुगो यूयं बालिशा वत पालकाः ॥ ६ ॥ तथैकपूरुपं राष्ट्रं बिलं चादृष्टिनर्गमम् ॥ बहुरूपां स्रियं चापि पुमांसं पुंश्रलीपतिम् ॥ ७ ॥ नदीमुभयतोवाहां पंचपंचाद्भुतं गृहम् ॥ कचिद्धंसं चित्रकथं शौरपव्यं स्वयं अपिम् ॥ ८ ॥ कथं स्विपतुरादेशमिवहांसो विपश्चितः ॥ अनुरूपमिविज्ञाय अहो सर्गं करिष्यथ ॥ ९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ तिन्नशम्याय हर्यश्वा औत्पत्तिकमनीपया ॥ वाचःक्टं तु देवेषेः स्वयं विमसृश्चिया ॥ १० ॥ भूः चेत्रं जीवसंज्ञं यदनादिनिजवंधनम् ॥ अदृष्ट्वा तस्य निर्वाणं किमसत्कर्मभिभवेत् ॥ ११ ॥ एक एवेश्वरस्तुर्यो भगवान्स्वाश्रयः परः ॥ तमदृष्ट्वाऽभवं पुंसः किमसत्कर्मभिभवेत् ॥ १२ ॥ पुमान्नैवैति यद्भवा विकासवर्गं गतो यथा ॥ प्रत्यग्धामाऽविद इह किमसत्कर्मभिभवेत् ॥ १३ ॥ नानारूपात्मनो बुद्धिः स्वैरिणीव गुणान्विता ॥ तन्निष्ठामगतस्येह किमसत्कर्मभिभवेत् ॥ १४ ॥ तत्संगश्चंशितैश्वर्यं संसरंतं कुभार्यवत् ॥ तद्भतीरबुधस्येह किमसत्कर्मभिभवेत् ॥ १५ ॥ सृष्टचप्ययकरीं मायां वेलान्ति

दोक्तदशवाक्यानां तैविम्क्य निर्णीतानर्थानाह दशिक्षः । अद्याद्वाक्ष्माह । भूशव्दार्थमाह । भृशित । क्षेत्रं तक्षात्र जीवसंइं लिंगशरीरं यिक्षजवंधनमात्मनो वंधकारणम् । अंतशब्दार्थमाह । विविध्व निर्माणं नाशम् । असिद्धिनिर्माणिक्षः कर्मिकः कि भवेत्र किमिष् ॥ ११ ॥ एकपुरुषितरयस्यायमाह । एक एवेति । तुर्यः सर्वसाक्षी । स्वाश्रयः स्वाधारः । अभवं नित्यमुक्तम् । असिद्धिनिर्माणं नाशम् । असिद्धिनिर्माणे । विले चाद्यविक्षमित्यस्यार्थमाह । प्रमान् यद्गत्वा प्राप्य विलस्यर्गं पातालं गत इव नैवैति नावर्तते तत्त्रत्ययधाम ज्योतीहर्ष ब्रह्माविद्देष्ठिवद्देषोऽसिद्धिनिश्चर । असिद्धरस्वर्गादिसाधनैः कर्मिकः ॥१३॥ बहुरूषां ख्रियमित्यस्यार्थमाह । नानारूपेति । स्वैशिणीव पुंश्रलीव विमोहकै रजआदिगुणैरिन्वता । तिश्रष्ठां तस्या अवसानं विवेकमगतस्याप्राप्तस्य । असिद्धरस्वर्गादिसाधनैः कर्मिकः ॥१३॥ बहुरूषां ख्रियमित्यस्यार्थमाह । नानारूपेति । स्वैशिणीव पुंश्रलीव मार्या यस्य तद्वत् । तस्या गतीः सुखदुःखलक्षणाः संसरंतं गच्छतं जीवमवुषस्याजानतः । शांतैः ॥१४॥ पुमास पुंश्रलीविमित्यस्यार्थमाह । तस्याः संगेन भ्राशतमेश्वयं स्वातंत्र्यभ्यतः प्रवाहो दिश्वः । वेलाकुलं प्रवाहपतितानां निर्ममस्थानं तपोविद्यापि तस्याते समीपे वेगितां असिद्धिक्षितानाः । विलक्षकेष्ठाप्तिः । निर्ममस्थानं तपोविद्यापि तस्याते समीपे वेगितां असिद्धिकिष्ठाप्तिः । वेलाकुलं प्रवाहपतितानां निर्ममस्थानं तपोविद्यापि तस्याते समीपे वेगितां

श्रीनरी

272 4

20.

निर्गमप्रतिवंघाय क्रोधाहंकारादिभिः कृतवेगां मत्तस्य तद्वेगेन विवशस्यात एव तां तथाभृतामविज्ञस्याविचारयतः। असद्भिर्मायिकै । यदा । वेलाकुलं समुद्रस्य व्यवहारस्थानं तस्य समीपे समुद्र-मुद्धिहासाभ्यां यथोभयतोऽन्तर्नेहिः कृतवेगा नदी भवत्येवं समुद्रतुल्यस्यात्मनो व्यवहारस्थाने देहे जन्ममरणादिभिः कृतवेगामित्यर्थः। वेगिनीमिति पाठे वेगवतीम् ॥१६॥ पंचपंचेत्यस्यार्थमाह। पंचविंशतितत्त्वानां पुरुषोऽन्तर्यामी । अद्भुतद्रपेणमाश्चर्यह्रप आश्रयः अध्यात्मकं कार्यकारणसंघाताधिष्ठातारं तमबुधस्य । असद्भिमिध्यास्त्रातंत्र्यकृतैः ॥१७॥ क्वचिद्धंसमित्यस्यार्थमाह । ऐश्वर-मीश्वरप्रतिपादकं विविक्तं पदं चिजाडरूपं वस्तु येनेति हंसपदव्याख्यानम्। वंधमोक्षावनुदर्शयतीति यथा। अनेन चित्राः कथा यस्येति व्याख्यातम्। तदुत्सृज्यानस्यस्य अञ्चायाविद्यः। असिद्ध-र्विहिम्रुखैः ॥१८॥ श्लौरपव्यमित्यस्यार्थमाह । कालचक्रमिति । अमिर्श्रमणात्मकम् । तीच्णमिति निष्कर्पयदिति च श्लौरपव्यपदं व्याख्यातम् । तदबुधस्यात एव फलस्य नित्यबुद्धवा काम्यकर्मानु-कुलांतवेगिताम् ॥ मत्तस्य तामविज्ञस्य किमसत्कर्मभिभवेत् ॥ १६ ॥ पंचविंशतितत्त्वानां पुरुषोऽद्भतदर्पणम् ॥ अध्यात्ममञ्जूधस्येह किमसत्कर्म-भिर्भवेत् ॥ १७ ॥ ऐश्वरं शास्त्रमुत्सुज्य बंधमोक्षानुदर्शनम् ॥ विविक्तपदमज्ञाय किमसत्कर्मभिर्भवेत् ॥ १८ ॥ कालचकं भ्रमिस्तीच्णं सर्वं निष्कर्ष-यज्ञगत् ॥ स्वतंत्रमबुधस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत् ॥ १९ ॥ शास्त्रस्य पितुरादेशं यो न वेद निवर्तकम् ॥ कथं तद्नुरूपाय गुणविश्रंभ्यपक्रमेत् ॥ २० ॥ इति व्यवसिता राजन्हर्यश्वा एकचेतसः ॥ प्रययुस्तं परिक्रम्य पंथानमनिवर्तनम् ॥ २१ ॥ स्वरब्रह्मणि निर्भातहृषीकेशपदांबुजे ॥ अखंडं वित्तमावेश्य लोकाननुचरन्मुनिः ॥ २२ ॥ नाशं निशम्य पुत्राणां नारदाच्छीलशालिनाम् ॥ अन्वतप्यत कः शोचन्सुप्रजास्त्वं शुवां पदम् ॥२३॥ स भ्रयः पांचजन्यायामजेन परिसांत्वितः ॥ पुत्रानजनयदक्षः सबलाश्वान्सहस्रशः॥ २४ ॥ तेऽपि पित्रा समादिष्टाः प्रजासर्गे धृतव्रताः ॥ नाराय-णसरो जग्मुर्यत्र सिद्धाः स्वपूर्वजाः ॥२५॥ तदुपरपर्शनादेव विनिर्धूतमलाशयाः ॥ जपंतो ब्रह्म परमं तेपुस्ते अत्र महत्तपः ॥२६॥ अन्भक्षाः कतिचि-न्मासान्कतिचिद्वायुभोजनाः ॥ आराधयन्मंत्रमिममभ्यस्यंत इडस्पतिम् ॥ २७ ॥ ॐ नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने ॥ विशुद्धसत्त्वधिष्ण्याय महाहंसाय धीमहि ॥ २८ ॥ इति तानिप राजेंद्र प्रतिसर्गिधियो मुनिः ॥ उपेत्य नारदः प्राह वाचःकूटानि पूर्ववत् ॥ २९ ॥ दाचायणाः संशृणुत गदतो निगमं मम ॥ अन्विच्छतानुपदवीं भातृणां भातृवत्सलाः ॥ ३० ॥ भातृणां प्रायणं भाता योऽनुतिष्ठति धर्मवित् ॥ स पुण्यवधः पुरुषो ष्ठाने वैगुण्यबाहुल्यादसद्भिः ॥१९॥ स्विपतुरादेशमित्यस्यार्थमाह । शास्त्रस्य स्विपतुर्दितीयजन्महेतोः । तद्नुरूपाय निवृत्तकर्मादेशं यो न वेद स कथं गुणविश्रंभी गुणमय-प्रवित्तमार्गविश्वासवान्सन्तुपक्रमेत्सृष्ट्यादौ प्रवर्तेत । मोत्तेशत्रसनुद्धीनां जीवमायांतरात्मनाम् ॥ शास्त्रकालोपदेशानामज्ञाने किम्र कर्मभिरिति वाचःक्र्टसंग्रहस्रोकः ॥२०॥ इति व्यवसिता एवं निश्चितवंतः । एकचेतस ऐकमत्ययुक्ताः । तं नारदं प्रदक्षिणीकृत्यापुनरावृत्तिमार्गे प्रययुः ॥२१॥ निर्भातः साक्षात्कृतो यो हृषीकेशस्तस्य पदांबुजे । अनुचरदन्यचरदित्यर्थः ॥२२॥ नाशमद-र्शनं स्वधर्मश्रंशं वा । शीलेन शालंते शोभंत इति तथा तेषाम् । को दक्षः । सुप्रजास्त्वं शुचां शोकानां स्थानम् ॥ २३ ॥ अजेन ब्रह्मणा सहस्राः संहस्रसंख्यान् ॥ २४ ॥ २५ ॥ परमं ब्रह्म प्रणवं वस्त्यमाणमंत्रं वा ॥ २६ ॥ इडस्पति वाचां मंत्राणां पति विष्णुमाराधयामासुः ॥२७॥ विश्चद्धसन्वाश्रयाय परमहंसाय नमो धीमहि ॥२८॥ प्रतिसर्गे धोर्येषां तान् । वाचः-

1.2211

कुटान्यदृष्ट्वाऽन्तं भ्रव इत्यादीनि पुर्वोक्तानि प्राह ॥ २९ ॥ हे दाक्षायणाः ! संशृणुतेस्यादि पुनरन्यद्पि प्राह । निगमग्रुपदेशम् । अन्विच्छतावलोकयत ॥३०॥ प्रायणं प्रकृष्टं गमनम् । पुण्यमेव बंधुर्यस्य मरुद्भिर्भात् वत्सलैर्देवैः ॥ ३१ ॥ अमोघं दर्शनं यस्य । हे मारिपार्य ॥३२॥ सधीचीनं समीचीनम् । प्रतीचीनं प्रत्यम्वृत्तिलभ्यम् । अनुपथमनुगुणं पंथानम् । पश्चिमा यामिनीर्गता रात्रय इव ॥३३॥३४॥ पुत्राणां पारमहंस्यनिष्ठामुपश्रुत्य दक्षोऽपि प्रायशो विरक्तः स्यादिति तदनुग्रहार्थं देविषस्तत्पार्थं गतस्तदा तमुपलस्य दक्ष आह ॥३५॥ साघोरिव लिंगं वेषो यस्य तेन स्वया नोऽस्मदीयानामर्भकाणामसाध्वकारि कृतम् । तदेवाह । साधूनां स्वधर्मे प्रवृत्तानां भिक्षोयों मार्गः स प्रदिशतः ॥३६॥ नतु संन्यासिनो मार्गः साधुरेव मोश्वहेतुत्वात् । सत्यम् । ऋण-त्रयापाकरणं विना तु महाननर्थ एवेत्याह । ऋणैरिति। जायमानो वै त्राक्षणिऋभिऋ णैर्वा जायते। त्रक्षचर्येण ऋपिम्यो यज्ञेन देवेम्यः प्रजया पितृम्यः। एष वा अनुणो यः पुत्री यज्वा त्रक्षचारी-वासीदिति श्रुतैः। ऋणैरम्रक्तानां न भीमांसितानि विचारितानि कर्माणि यैः। तेषां तावदंणिवमोको नास्ति। ततुत्तरकालभावित्वाच पुत्रोत्पादनयज्ञानुष्ठानयोगभावेन पितृदेविष्याणाद्विम्रिक्य मरुद्धिः सह मोदते ॥ ३१ ॥ एतावदुक्त्वा प्रययो नारदो अमोघदर्शनः ॥ ते अपि चान्वगमन्मार्गं भ्रातृणामेव मारिप ॥ ३२ ॥ सभीचीनं प्रतीचीनं परस्यानुपथं गताः॥ नाद्यापि ते निवर्त्तते पश्चिमा यामिनीरिव ॥ ३३ ॥ एतस्मिन्काल उत्पातान्वहूँन्पश्यन्त्रजापितः ॥ पूर्ववन्नारदऋतं पुत्रनाश-मुपाशृणोत् ॥ ३४ ॥ चुक्रोध नारदायासौ पुत्रशोकविमूर्छितः ॥ देवर्षिमुपलभ्याह रोषाद्विस्फुरिताधरः ॥ ३५ ॥ दक्ष उवाच ॥ अहो असाधो साधूनां साधुटिंगेन नस्त्वया ॥ असाध्वकार्यर्भकाणां भिक्षोर्मार्गः पदर्शितः ॥३६॥ ऋणैस्त्रिभिरमुक्तानाममीमांसितकर्मणाम् ॥ विघातः श्रेयसः पाप लोक्योरुभयोः कृतः ॥ ३७ ॥ एवं त्वं निरनुक्रोशो बालानां मितिभिद्धरेः ॥ पार्षदमध्ये चरिस यशोहा निरपत्रपः ॥ ३८ ॥ ननु भागवता नित्यं भूतानुग्रहकातराः ॥ ऋते त्वां सौहदन्नं वै वैरंकरमवैरिणाम् ॥ ३९ ॥ नेत्थं पुंसां विरागः स्यात्वया केविलना मृषा ॥ मन्यमे यद्यपशमं स्नेहपाशनिकृन्तनम् ॥ ४० ॥ नानुभूय न जानाति पुमान्विषयती दणताम् ॥ निविद्येत स्वयं तस्मान्न तथा भिन्नभीः परैः ॥ ४१ ॥ यन्नस्त्वं कर्मसंधानां सासूनां गृहमेधिनाम् ॥ कृतावानिस दुर्मर्षे विप्रियं तव मर्षितम् ॥४२॥ तंतुकृन्तन यन्नस्त्वमभद्रमचरः पुनः ॥ तस्मान्नोकेषु ते मृढ न नास्ति । अतो हेपाप ! विषयभोगत्यागादिह लोके श्रेयसो विघातः कृतः मोचानधिकारित्वाच परलोकेऽपि श्रेयसो विघातः कृत इत्यर्थः। तथा च मनुः। ऋगानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोचे निवेशयेत ॥ अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो बजत्यध इति ॥३७॥ बालानां मति पुत्रादिविषयां भिनत्तीति तथा। एवं निरनुक्रोशो निर्घृणो हरेर्यशोनाशकः संस्तत्पार्पदानां मध्ये कथं चरिस ॥३८॥ निर्लज्जत्वमेवाह । नन्विति । ननु त्वामृते भागवताः सर्वे भृतानुग्रहपरवशास्त्वं तु भृतिविप्रियं कुर्वन्कथं न लङ्जस इति भावः ॥३९॥ ननु वैराग्यादुपशम उपशमाच भृतस्नेहपाशच्छेदनं भवति। न च विरक्तस्य ऋणत्रयापाकरणमावश्यकम्। यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रवजेत्। यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रवजेदित्यादिश्रतेः। अतो वैराग्योपदेशेन तेषां मयाऽनुग्रह एव कृत इति चेत्तत्राह । नेति। यद्यपि त्वमेवं मन्यसे तथापि मृपा केवलिना ज्ञानं विनाऽवध् तवेषेण त्वयेत्थं मतिचालने कृतेऽपि पुंसां विरागो नैव स्यात्। न च विरागं विनोपशमो न च तेन विना स्नेहपाशनिकृतन-मित्यर्थः ॥ ४० ॥ इत्थं विरागो न स्यादित्यत्र हेतुमाह । नानुभूयाननुभूय विषयाणां तीच्णतां दुःखहेतुत्वं न जानाति । तस्माद्विषयानुभवेन तीच्णत्वज्ञानात् ॥४१॥ अतस्त्वयाऽस्माकम-

श्रीघरी

30 4

प्रियमेव कृतं तथापि वयं न कुर्म इत्याह । यदिति । कर्मसंघानां कर्ममर्थादानाम् । कर्तुमंघानामिति पाठे विप्रियं कर्तुमज्ञानतामित्यर्थः । दुःसहं यस्वं कृतवानसि तन्मर्पितं सोढम् ॥ ४२ ॥ तथापि तवाभद्रं भविष्यत्येवेत्याह । तंतुकृतन संतानच्छेदक । यद्यस्मादभद्रं पुत्राणां स्थानभ्रंशमचरस्तत्तस्मात्तव लोकेषु भ्रमतः पदं स्थानं न भवेदिति सृदुछलेन शापः ॥ ४३ ॥ बाढं तथेति स्वीकृतवान् । ईश्वरोऽपि प्रतिशप्तुं समर्थोऽपि तितिचेत सहेतेति यदेतावानेव ॥ ४४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पष्टस्कंघे टीकायां पंचमोऽष्यायः ॥ ५ ॥ पष्टे दचेण सृष्टायां कन्या-पष्टयां प्रकीर्तिताः ॥ पृथग्वंशा यतो जातो विश्वरूपोऽदितेः सुतात् ॥ १ ॥ नारदात्पुत्राणां नाशमार्श्वकमानो दुहितूर्जनयामास ॥ १ ॥ काय कत्रयपाय द्विषट् द्विगुणाः पट् द्वादश यासु ताः । भवेद्भमतः पदम् ॥ ४३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ प्रतिजग्राह तद्वाढं नारदः साधुसंमतः ॥ एतावान्साधुवादो हि तितिचेतेश्वरः स्वयम् ॥ ४४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कंधे नारदशापो नाम पंचमो अध्यायः ॥ ५॥ श्रीशुक उवाच ॥ ततः प्राचेतसो असिक्न्यामनुनीतः स्वयंभुवा ॥ षष्टिं संजनयामास दुहितः पितृवत्सलाः ॥ १ ॥ दश धर्माय कायेन्दोर्द्धिषट्त्रिणव दत्तवान् ॥ भूतांगिरःकृशाश्वेभ्यो द्वे द्वे तार्द्याय चापराः ॥ २ ॥ नामधेयान्यमूषां त्वं सापत्यानां च मे शृणु ॥ यासां प्रसृतिप्रसवैलोंका आपूरितास्त्रयः ॥ ३ ॥ भानुर्लंबा ककुन्जामिविश्वा साध्या मरुत्वतो ॥ वसुर्मुहूर्ता संकल्पा धर्मपत्न्यः सुताञ्चणु ॥ ४ ॥ भानोस्तु देवऋषभ इन्द्रसेनस्ततो नृप ॥ विद्योत आसील्लंबायास्ततश्च स्तनयित्नवः ॥ ५ ॥ ककुभः संकटस्तस्य कीकटस्तनयो यतः ॥ भुवो दुर्गाणि जामेयः स्वर्गो नंदिस्ततोऽभवत् ॥ ६ ॥ विश्वेदेवास्तु विश्वाया अप्रजांस्तानप्रवक्षते ॥ साध्यो गणस्तु साध्यायां अर्थसिद्धिस्तु तत्सुतः ॥ ७ ॥ मरुत्वांश्च जयंतश्च मरुत्वत्यां वभूवतुः ॥ जयंतो वासुदेवांश उपेंद्र इति यं विदुः ॥ ८ ॥ मौहूर्तिका देवगणा मुहूर्तायाश्च जित्तरे ॥ ये वै फलं प्रयञ्छन्ति भूतानां स्वस्वकालजम् ॥ ९ ॥ संकल्पायाश्च संकल्पः कामः संकल्पजः स्मृतः ॥ वसवो उष्टो वसोः पुत्रास्तेषां नामानि मे शृणु ॥ १० ॥ द्रोणः प्राणो ध्रुवो उर्ह्मोदींषो वसुर्विभावसुः ॥ द्रोणस्याभिमतेः पत्न्या हर्षशोकभयादयः ॥ ११ ॥ प्राणस्योर्जस्वती भार्या सह आयुः पुरोजवः ॥ ध्रुवस्य भार्या धरिणरसूत विविधाः पुरः ॥ १२ ॥ अर्कस्य वासना भार्या पुत्रास्तर्पादयः समृताः ॥ अमेर्भार्या वसोर्धारा पुत्रा द्रविणकादयः ॥ १३ ॥ स्कंदश्च कृतिकापुत्रो ये विशाखादयस्ततः ॥ दोषस्य शर्वरीपुत्रः शिशुमारो हरेः कला ॥ १४ ॥ वसोरांगिरसीपुत्रो विश्वकर्मा उक्तीपतिः ॥ ततो मनुश्राचुषो उभूद्विश्वे साध्या मनोः सुताः ॥ १५ ॥ विभावसोरसूतोषा व्युष्टं त्रथोदशेत्यर्थः । इंदोः सोमाय त्रिणव सप्तविश्वति ताच्यीय नामांतरं प्राप्ताय कश्यपायैव अपरा अविशिष्टाश्चतस्रः ॥२॥ सापत्यानामपत्यसिंहतानाम् । मे मत्तः शृणु । प्रस्तिप्रसर्वैः पुत्रपौत्रादिभिः ॥ ३॥ ४॥ ततो देवऋषभात् ॥ ५॥ यतः कीकटाद्भुवो दुर्गाणि दुर्गाभिमानिनो देवाः जामेयो जाम्या पुत्रः स्वर्गस्ततः स्वर्गात्रंदिः पुत्रोऽभवत् ॥ ६॥ तत्सुतः साध्यानां सुतः ॥ ७॥ ॥ ८ ॥ ११॥ ततो देवऋषभात् ॥ ६॥ तत्सुतः साध्यानां सुतः ॥ ७॥ स्कंदश्र ॥ ८ ॥ वसोवंशस्य भूयस्त्वादंते निर्देशः । मे मत्तः ॥ १०॥ अभिमतिनीम पत्नी तस्या हर्षादयः पुत्राः ॥ ११ ॥ सहश्रायुश्च पुराजवश्च पुत्राः । पुरः पुराणि ॥ १२॥ १३॥ स्कंदश्च कृतिकासुतो अनेः पुत्रः पाण्मातुर इत्यग्निभूरिति च प्रसिद्धेः । ततः स्कंदात् ॥१४॥ आकृतीपितः शिन्पाचार्यः । ततो विश्वकर्मणश्राक्षुषो मनुरासीत् ॥१५॥ विभावसोरुषा नाम भाषी। अथ

॥१२॥

आतपारपंचयामो दिवसो जातः । अतएव रात्रिश्चियामा दीपप्रत्यूपयोदिवसस्यावयवस्वात् ॥१६॥ भूतस्य हे मार्थे तयोवैश्माह । सरूपेति ॥१७॥ महानित्येवमैकादशरूपस्य रुद्रस्य पार्षदाः प्रेतादयोऽन्येऽन्यस्यां जाताः ॥ १८ ॥ अंशिरसः स्वधा सेती चेति हे भार्ये तयोवैशमाह । प्रजापतेरिति । स्वधा नाम पत्नी पिनृन्पुत्रत्वेऽकरोत् । अथ सती चाथवांशिरसं नाम वेदम् ॥ १९ ॥ कृशाश्वस्याचिधिपणेति हो भार्ये तयोवैशमाह । कृशाश्व इति ॥ २० ॥ २१ ॥ सुपर्णा विनता । अनुरुपरुणम् ॥२२॥ रोहिण्यामेव प्रेमातिश्येनान्यासामुपेक्षणात्कुपितस्य दक्षस्य शापाद्यनम् वोश्वित्यस्य स्थापाद्यस्य । स्वत्यस्य स्थापाद्यस्य । स्वत्यस्य स्थापाद्यस्य । स्वत्यस्य स्थापाद्यस्य । स्वत्यस्य स्थापाद्यस्य स्थापाद्यस्य । स्वत्यस्य स्थापाद्यस्य स्थापाद्यस्य । स्वत्यस्य स्थापाद्यस्य । स्वत्यस्य स्थापाद्यस्य । स्वत्यस्य स्थापाद्यस्य स्थापाद्यस्य । स्वत्यस्य स्थापाद्यस्य । स्वत्यस्य स्थापाद्यस्य । स्वत्यस्य स्थापाद्यस्य स्थापाद्यस्य । स्वत्यस्य स्थापाद्यस्य । स्वत्यस्य स्थापाद्यस्य स्थापाद्यस्य । स्वत्यस्य स्थापाद्यस्य स्थापाद्यस्य । स्वत्यस्य स्थापाद्यस्य स्यापाद्यस्य स्थापाद्यस्य स्थापाद्यस्य स्थापाद्यस्य स्थापाद्यस्य स्

रोचिषमातपम् ॥ पंचयामोऽथ भूतानि येन जाग्रति कर्मसु ॥१६॥ सरूपाऽसूत भूतस्य भार्या रुद्रांश्च कोटिशः ॥ रैवतोऽजो भवो भीमो वाम उग्रो वृषाकिषः ॥ १७ ॥ अजैकपादिहर्बुध्नयो बहुरूपो महानिति ॥ रुद्रस्य पार्षदाश्चान्ये घोरा भृतविनायकाः ॥ १८ ॥ प्रजापतेरंगिरसः स्वधा पत्नी पितृनथ ॥ अथर्वाङ्गिरसं वेदं पुत्रत्वे चाकरोत्सती ॥ १९॥ कृशाश्वोऽर्चिषि भार्यायां घूमकेशमजीजनत् ॥ धिषणायां वेदशिरो देवलं वयुनं मनुम् ॥ ॥ २०॥ तार्च्यस्य विनता कद्रः पतंगी यामिनी इति ॥ पतंग्यसूत पतगान्यामिनो शलभानथ ॥२१॥ सुवर्णाऽसूत गरुडं साम्राद्यज्ञेशवाहनम् ॥ सूर्यस्तमनुरुं च कद्रनीगाननेकशः ॥ २२ ॥ कृत्तिकादीनि नश्तत्राणींदोः पत्नयस्तु भारत ॥ दश्तशापात्सोऽनपत्यस्तासु यद्दमग्रहादितः ॥ २३ ॥ पुनः प्रसाद्यं तं सोमः कला लेभे क्षये दिताः ॥ शृणु नामानि लोकानां मातृणां शंकराणि च ॥ २२ ॥ अथ कश्यपपत्नीनां यत्प्रसूदिमदं जगत् ॥ अदितिर्दितिर्दनुः काष्टा अरिष्टा सुरसा इला ॥ २५ ॥ सुनिः कोधवशा ताम्रा सुरभिः सरमा तिमिः ॥ तिमेर्यादोगणा आधन् स्वापदाः सरमा-सुताः ॥ २६ ॥ सुरभेर्महिषा गावो ये चान्ये द्विशफा नृप ॥ ताम्रायाः श्येनगृष्ठाद्या सुनेरप्सरसां गणाः ॥२०॥ दंदशूकाद्यः सर्पा राजनकोधव-शात्मजाः ॥ इलाया भूरुहाः सर्वे यातुधानाश्च सौरसाः ॥ २८ ॥ अरिष्टायाश्च गंधर्वा काष्टाया द्विशफेतराः ॥ सुता दनोरेकपष्टिस्तेषां प्राधानि-काञ्छुणु ॥ २९ ॥ द्विम्धा शंबरोऽरिष्टो हयग्रीवो विभावसुः ॥ अयोमुखः शंकुशिराः स्वर्भानुः कपिलोऽरुणः ॥ ३० ॥ पुलोमा वृपपर्वा च एकच-कोऽनुपातनः ॥ ध्रम्रकेशो विरूपाक्षो विप्रिचित्तिश्च दुर्जयः ॥ ३१ ॥ स्वर्भानोः सुप्रभां कन्यामुवाह नमुचिः किल ॥ विषपर्वणस्तु शूर्पिष्ठां ययाति-र्नाहुषो बली ॥ ३२ ॥ वैश्वानरसुतायाश्च चतस्रश्चारुदर्शनाः ॥ उपदानवीं हयशिरा पुलोमा कालका तथा ॥ ३३ ॥ उपदानवीं हिरण्याक्षः ऋतु-र्हयशिरां नृप ॥ पुलोमां कालकां च हे वैश्वानरसुते तु कः ॥ ३४ ॥ उपयेमे अ भगवान्कश्यपो बहाचोदितः ॥ पौलोमाः कालकेयाश्च दानवा युद्धशालिनः ॥ ३५ ॥ तयोः पष्टिसहस्राणि यज्ञध्नांस्ते पितुः पिता ॥ जघान स्वर्गतो राजन्नेक इन्द्रपियंकरः ॥ ३६ ॥ विप्रवित्तिः सिंहिकायां

ग्रहार्दितः क्षयरोगपीडितः संस्तास्त्रनपत्योऽभृत् ॥ २३ ॥ तं दक्षं प्रसाद्य केवलं कला एव लेभे न स्वपत्यानि । कथंभृताः । क्षये कृष्णपत्ते दिताः खंडिताः सतीः । पाठांतरे क्षयं सति पुनरेधि-तास्तेनैव वर्धिताः सतीः ॥ २४ ॥ २५ ॥ अन्पत्वेन सुगमत्वाद्यथायथं व्युत्कमेण तासां वंशानाह । तिमेरित्यादिना ॥ २६ ॥ २७ ॥ सौरसाः सुरसायाः पुत्राः ॥२८॥ प्राधानिकानस्ख्या-नष्टादश शृश्य ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ वैश्वानरो दनोः पुत्रस्तस्य सुताः ॥३३॥ कः प्रजापतिः कत्रयप उपयेभ इस्यन्वयः ॥३४॥ दानवीपरिणयने हेतुः । अक्षणा चादित इति ॥३५॥ श्रीघरो

To E

तयोः पष्टिसहसाणि निवातकवचाः पुत्रा जातास्तांश्व स्वर्गतः संस्ते पितामहोऽर्जुनो जवान ॥ ३६ ॥ राहुज्येष्ठो यस्य ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ अद्भयताजनयत् । स्रुवि वर्तमाना ॥ ४० ॥ ततो विवस्वतः ॥४१॥ चर्षणयः कृताकृतज्ञानवंतः । पश्यतिकर्मत्वेन निवंटायुक्तेः । यत्र येषु आत्मानुसंधानिवशेषेण मानुषी जातिश्रोपकिल्पता । तथा च श्रुतिः । पुरुपत्वे चाविस्तरामात्मेति ॥४२॥ कृषितं हरमिति शेषः । विवृतद्विजः प्रकटितदंतः सन् ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ यद्यदा विमतेनावज्ञातेन बृहस्पतिना परित्यक्तास्तदा द्विपतां शत्रूणां भागिनेयमपि विश्वस्त्यं पौरोहित्ये वृतवंतः ॥ ४५ ॥ इति पष्ठे टीकायां षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ ॥ सप्तमे विश्वस्त्योऽसौ पौरोहित्ये वृतः सुरैः ॥ गुरुणा संपरित्यक्तैः पौरोहित्यमथाकरोत् ॥१॥ कस्य हेतोः कस्माद्धेतोरात्मनः शिष्याः सुराः परित्यक्ताः ।

शतं चैकमजीजनत् ॥ राहुज्येष्ठं केतुशतं ग्रहत्वं य उपागतः ॥ ३७ ॥ अथातः श्र्यतां वंशो योऽदितेरनुपूर्वशः ॥ यत्र नारायणो देवः स्वांशेनावत-रिद्धभुः ॥३८॥ विवस्वानर्यमा पूषा त्वष्टाऽथ सविता भगः ॥ धाता विधाता वरुणो मित्रः शक उरुक्रमः ॥ ३९ ॥ विवस्वतः श्राद्धदेवं संज्ञाऽसु-यत वै मनुम् ॥ मिथुनं च महाभागा यमं देवं यमीं तथा ॥ सैव भूत्वा ५थ वडवा नासत्यौ सुबुवे सुवि ॥ ४० ॥ छाया शनैश्वरं छेभे सावर्णि च मनुं ततः ॥ कन्यां च तपतीं या वै वबे संवरणं पतिम् ॥ ४१ ॥ अर्यम्णो मातृका पत्नी तयोश्चर्षणयः सुताः ॥ यत्र वै मानुषो जातिर्ब्रह्मणा चोप-कल्पिता ॥ ४२ ॥ पूषाञ्चपत्यः पिष्टादो भमदंतोञभवत्पुरा ॥ योञ्सौ दक्षाय कुपितं जहास विवृतद्विजः ॥ ४३ ॥ त्वष्टुर्देत्यानुजा भार्या रचना नाम कन्यका ॥ संनिवेशस्तयोर्जे विश्वरूपश्च वीर्यवान् ॥४४॥ तं वित्ररे सुरगणा दौहित्रं द्विपतामि ॥ विमतेन परित्यक्ता गुरुणांगिरसेन यत् ॥ ४५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कंधे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ राजोवाच ॥ कस्य हेतोः परित्यक्ता आचार्येणात्मनः सुराः ॥ एतदाचच्च भगवञ्चिष्याणामकमं गुरौ ॥ १ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इन्द्रस्त्रिभुवनैश्वर्यमदोह्नंघितसत्पथः ॥ मरुद्धिर्वसुभी रुद्रैरादित्यैर्ऋभुभिर्नृप ॥२॥ विश्वेदेवैश्व साध्येश्व नासत्याभ्यां परिश्रितः ॥ सिद्धचारणगंधर्वेर्मुनिभिर्बह्मवादिभिः ॥ ३ ॥ विद्याधराप्सरोभिश्व किन्नरैः पतगोरगैः ॥ निषेव्यमाणो मघवा-न्स्त्यमानश्च भारत ॥ ४ ॥ उपगीयमानो ललितमास्थानाध्यासनाश्रितः ॥ पांडुरेणातपत्रेण चंद्रमंडलचारुणा ॥ ५ ॥ युक्तश्चान्यैः पारमेष्ठयैश्चान मरन्यजनादिभिः ॥ विराजमानः पौलोम्या सहार्धासनया भृशम् ॥६॥ स यदा परमाचार्यं देवानामात्मनश्च ह ॥ नाभ्यनंदत संप्राप्तं प्रत्युत्यानासना-दिभिः ॥ ७ ॥ वाचस्पतिं मुनिवरं सुरासुरनमस्कृतम् ॥ नोचचालासनादिंद्रः पश्यन्नपि सभागतम् ॥८॥ ततो निर्गत्य सहसा कविरांगिरसः प्रभुः॥

अक्रममपराधम् ॥ १ ॥ स इंद्रो यदा संप्राप्तं वाचस्पति नाभ्यनंदत नादृतवांस्तदा स आंगिरसस्ततो निर्गत्य तूर्णी स्वगृहमाययावित्यष्टानामन्त्रयः । अनादरे हेतुं यदं दर्शयितुं तं विशिनष्टि। त्रिभ्रुवनैश्वर्यमदेनोल्लंघितः सतां पंथायेन सः ॥ २ ॥ परिश्रितः परिवृतः ॥ ३ ॥ ४ ॥ आस्थानं सभा तिस्मन्नध्यासनं सिंहासनं तदास्थितः ॥ ५ ॥ पारमेष्ठ्यै मेहाराजचिद्धैः । आसनस्यार्थे स्थितया पौलोम्या सह विराजमानः सन् ॥६॥ प्रत्युत्थानादिना नाभ्यनंदत नादृतवान् ॥ ७ ॥ न चोचचाल आसन एव स्थितोऽपि किंचिन चलितवान् ॥ ८ ॥ श्रीमदेन या विक्रिया तां पश्चा

विद्वान् जानन् ॥ ९ ॥ प्रतिबुच्यानुस्मृत्य ॥१०॥मम कृतं कर्म अहो असाधु यद्यस्माद्द्रप्रदुद्धनाऽन्यमतिना मया कात्कृतिस्तरम्कृतः ॥ ११ ॥ विद्यानां मारियकानां देवानापीश्वरोऽप्यहम् ॥ १२ ॥ वन्तु सिंहासनस्थो राजाऽम्युत्थानं न कुर्यादिति वृद्धा वदंति तत्राह । य इति द्वाम्याम् । धिपणनासनम् ॥ १३ ॥ कृपयं दिवित्युपिद्विति वृद्धा वदंति तत्राह । य इति द्वाम्याम् । धिपणनासनम् ॥ १३ ॥ कृपयं दिवित्युपिद्विति वृद्धा वदंति तत्राह । य इति द्वाम्याम् । धिपणनासनम् ॥ १३ ॥ कृपयं दिवित्युपिद्विति वृद्धा वदंति तत्राह । य इति द्वाम्याम् । १५ ॥ अधिकवा आत्मायया ॥ १६ ॥ गुनोः संज्ञां ज्ञानोपायं परीक्ष-माणोऽपि नाधिगतोऽप्राप्तः सन् ॥ १७ ॥ आततायिन उद्यतास्ताः ॥ १८ ॥ निर्मित्रान्यंगान्युत्तमांगानि शिरांसि उत्यो बाह्यश्च येपाम्॥ १९ ॥ २० ॥ यो युष्माकं कृतं करणं महद्भद्रम् ।

आययो स्वगृहं तूष्णीं विद्वान् श्रीमद्विकियाम् ॥९॥ तर्ह्येव प्रतिचुद्धचेन्द्रो गुरुहेलनमात्मनः ॥ गर्हवामास सदिस स्वयमात्मानमात्मना ॥ १० ॥ अहो बत मयाऽसाधु कृतं वै दम्रबुद्धिना ॥ यन्मयैश्वर्यमत्तेन गुरुः सदिस कात्कृतः ॥ ११ ॥ को गृद्धचेत्पंडितो लत्त्मीं त्रिविष्टपपतेरिष ॥ ययाऽ-हमासुरं भावं नीतो उद्य विबुधेश्वरः ॥ १२ ॥ ये पारमेष्ठचं धिषणमधितिष्ठन्न कंचन ॥ प्रत्युत्तिष्ठेदिति त्रयुर्धर्मं ते न परं विदुः ॥ १३ ॥ तेपां कुपथदेष्टणां पततां तमसि ह्यथः ॥ ये श्रद्दध्ववंचस्ते वै मज्ञंत्यश्मण्ठवा इव ॥ १४ ॥ अथाहममराचार्यमगाधिषणं द्विजम् ॥ प्रसादिषणे निराठः शीर्षा तचरणं स्पृशन् ॥ १५ ॥ एवं चिंतयतस्तस्य मघोनो भगवान्गृहात् ॥ बृहस्पतिर्गतोऽहृष्टां गतिमध्यात्ममायया ॥ १६ ॥ गुरोर्नाधिगतः संज्ञां परीक्षन्भगवान्स्वराट् ॥ ध्यायन्धिया सुरैर्युक्तः शर्म नालभतात्मनः ॥ १७ ॥ तच्छुत्वैवायुराः सर्व आश्रित्यौरानसं मतम् ॥ देवान्पत्युयमं चकुर्दुर्मदा आततायिनः ॥ १८ ॥ तैर्विसृष्टेषुभिस्ती दणैर्निभिन्नांगोरुवाहवः ॥ ब्रह्माणं शरणं जम्मुः सहेंद्रा नतकंधराः ॥ १९ ॥ तांस्तथा अयर्दि-तान्वीच्य भगवानात्मभूरजः ॥ कृपया परया देव उवाच परिसांत्वयन् ॥ २० ॥ ब्रह्मोवाच ॥ अहो वत सुरश्रेष्ठा ह्यभद्रं वः कृतं महत् ॥ ब्रह्मिष्ठं ब्राह्मणं दांतमैश्वर्यान्नाभ्यनंदत् ॥ २१ ॥ तस्यायमनयस्यासीत्परेभ्यो वः पराभवः ॥ प्रश्लोणेभ्यः स्ववैरिभ्यः समृद्धानां च यत्पुराः ॥ २२ ॥ मधव-न्द्रिषतः पश्य प्रक्षीणान्गुर्वतिक्रमात् ॥ संप्रत्युपचितान्भूयः काव्यमाराध्य भक्तितः॥ आददीरन्निळयनं ममापि भृगुदेवताः॥ २३ ॥ त्रिविष्टपं कि गणयंत्यभेद्यमंत्रा मृगूणामनुशिचितार्थाः ॥ न विषगोविंदगवीश्वराणां भवंत्यभद्राणि नरेश्वराणाम् ॥ २४ ॥ तद्विश्वरूपं भजताशु विषं तपिस्वनं त्वाष्ट्रमथात्मवंतम् ॥ सभाजितोऽर्थान्स विधास्यते वो यदि क्षमिष्यध्वमुतास्य कर्म ॥ २५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ त एवसुदिता राजन्त्रह्मणा विगत-

तदाह । ब्रक्षिष्ठमिति । नाम्यनंदत नाभिनंदितवंतः ॥ २१ ॥ परेम्यः शत्रुम्यो वः पराभव इति यदयं तस्यानयस्यान्यायस्य संबंधी फलरूप आसीत् । उक्तं च । ब्राह्मणं कुलसंपन्नं भक्तं विष्णो-महारमनः ॥ आयांतं वीच्य नोत्तिष्ठेत्स दुःखैः परिभृयत इति । स्वयमेव वैरिणो हंतारो येषां तेम्यः ॥२२॥ गुरुतिरस्कारसरकारावेवापचयोपचयकारणमित्यसुरदृष्टान्तेनाह । मघवित्रति । द्विपतः सत्रुन् । काव्यं भार्गवं गुरुमेवासेव्योपचितान् । उपचितत्वमेवाह । आददीरनगृह्णीयुः ॥२२॥ अभेद्यो मंत्रो येषाम् । अनुशिक्षितार्थाः शिष्याः । यतो वित्रा गोविदो गावक्षेश्वरा अनुग्राहका येषां श्रोधर

270 10

1.93:

तेषामेवाभद्राणि न भवंत्यन्येषां तु भवंति ॥२४॥ तत्तस्मात् । अथानंतरमेव भजत । अस्य कर्मासुरपक्षपातम् ॥२५॥ उदिता उक्ताः ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ अतिथीनां पित्णां च प्रशंसार्थ-माहुः । आचार्य उपनीय वेदाध्यापकः । त्रक्षणो वेदस्य मृतिः ॥२९॥ धर्मस्यातमा मृतिरतिथिः । स्वयं साक्षात् । आत्मनः श्रीविष्णोः । यद्वा । आत्मनः स्वस्य । सर्वभृतेष्वातमर्दृष्टिः कर्तव्येत्यर्थः ॥ ३० ॥ परेभ्यः पराभव एवार्तिस्ताम् ॥ ३१ ॥ संदेशमाहुः वृणीमह इति ॥ ३२ । ननूपाध्यायत्वे किनष्टस्य ममाभिनंदनं करिष्यथ तच गहितं तत्राहुः । नेति । अर्थेषु प्रयोजनिमित्तं यविष्ठानामभिवादनं न निदंति। किंच छंदोभ्यो मंत्रेभ्योऽन्यत्र वयो ज्यैष्ठचस्य कारणं न तु मंत्रेषु। अतोऽस्मभ्यं मंत्रदातृत्वेन त्वमेव ज्येष्ठो मविष्यसि । यद्वा । छंदोभ्योऽन्यत्र वेदान्विहाय वय एव ज्येष्ठचस्य कारणं न भवति । किंतु वेदा एव मुख्यं कारणं तत्साम्ये तु वयः । वेदझत्वाच त्वमेव ज्येष्ठ इत्यर्थः ॥३३॥३४॥ निंदितमपीदं युष्मद्याश्चाभंगभयेन करिष्यामीत्याह सार्धेन । ज्वराः ॥ ऋषिं त्वाष्ट्रमुपत्रज्य परिष्वज्येदमत्र्वन् ॥ २६ ॥ देवा ऊचुः ॥ वयं तेऽतिथयः प्राप्ता आश्रमं भद्रमस्तु ते ॥ कामः संपाद्यतां तात पितणां समयोचितः ॥ २७ ॥ पुत्राणां हि परो धर्मः पितृशुश्रृषणं सताम् ॥ अपि पुत्रवतां ब्रह्मन्किमुत ब्रह्मचारिणाम् ॥ २८ ॥ आचायों ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः ॥ भ्राता मरुत्पतेम् र्तिर्माता साचात्शितेस्तनुः ॥२९॥ दयाया भगिनी मूर्तिर्धर्मस्यात्मा ऽतिथिः स्वयम् ॥ अग्नेरभ्या-गतो मृतिः सर्वभूतानि चात्मनः ॥ ३० ॥ तस्मात्पित्णामार्तानामाति परपराभवस् ॥ तपसा अपनयंस्तात संदेशं कर्तुमहिस ॥ ३१ ॥ वृणीमहे त्वोपाध्यायं ब्रह्मिष्ठं ब्राह्मणं गुरुष् ॥ यथाऽञ्जसा विजेष्यामः सपत्नांस्तव तेजसा ॥ ३२ ॥ न गईयंति ह्यर्थेषु यविष्ठांत्रचाभिवादनम् ॥ छंदोभ्योऽ-न्यत्र न ब्रह्मन्वयो ज्येष्ठचस्य कारणम् ॥ ३३ ॥ ऋषिरुवाच ॥ अभ्यर्थितः सुरगणैः पौरोहित्ये महातपाः ॥ स विश्वरूपस्तानाह प्रसन्नः श्ठदणया गिरा ॥ ३४ ॥ विश्वरूप उवाच ॥ विगर्हितं धर्मशीलैर्बह्मवर्चउपव्ययम् ॥ कथं चु मद्विधो नाथा लोकेशैरभियाचितम् ॥ प्रत्याख्यास्यति तिच्छिष्यः स एव स्वार्थ उच्यते ॥ ३५ ॥ अकिंचनानां हि धनं शिलोंछनं तेनेहं निर्वर्तितसाधुसिक्कयः ॥ कथं विगर्ह्यं चु करोम्यधीश्वराः पौरोधसं हृष्यति येन दुर्मतिः ॥ ३६ ॥ तथा अपि न प्रतिवृयां गुरुभिः प्रार्थितं कियत् ॥ भवता प्रार्थितं सर्वं प्राणैरथैंश्च साधये ॥३७॥ श्रीशुक उवाच ॥ तेभ्य एव प्रतिश्रुत्य विश्वरूपो महातपाः ॥ पौरोहित्यं वृतश्रके परमेण समाधिना ॥ ३८ ॥ सुरद्विषां श्रियं सुधामौशनस्यापि विद्यया ॥ आच्छिद्यादान्महें-द्वाय वैष्णव्या विद्यया विभुः ॥ ३९ ॥ यया गुप्तः सहस्राचो जिग्येऽसुरचमूर्विभुः ॥ तां प्राह स महेंद्राय विश्वरूप उदारधीः ॥४०॥ इति श्रीम-विगहितं पौरोहित्यं धर्मशीलैः अधर्महेतुत्वात् । किंच ब्रह्मवर्च उपन्ययं पूर्वसिद्धस्य ब्रह्मवर्चसो न्ययकरम्। प्रत्याख्यातुं च मादृशो नाहेतीत्याह । कथं न्विति । तेषां शिष्यः शिक्षणार्हः । स एव प्रत्याख्यानाभाव एव हि शिष्यस्य स्वार्थ उच्यते ॥३५॥ ननु पौरोहित्येन धनलाभाद्धर्मः सिद्धचेत् अन्यथा निर्धनस्य कुतो धर्मः । अतएव तेन लोको हृष्यति तत्राह । अकिचनानां शिलोंछनं हि धनम् । च्रेत्रे स्वाम्युपेक्षितकणिशोपादानं शिलम् । हट्टादौ पितत्त्रीद्यादेरुपादानमुंछनम् । इह गृहाश्रमे । तेनैव निर्वितिता साधूनां सित्किया येन ॥३६॥ कियदेतत्प्रार्थितमन्पमेत । अभय-धिकमपि करिष्यामीत्याह । भवतामिति ॥३७॥ परमेण समाधिना परमोद्यमेन ॥ ३८ ॥ वैष्णव्या श्रीनारायणकवचात्मिकया ॥ ३९ ॥ असुरचमूर्देत्यसेनाः ॥४०॥ इति षष्ठस्कंघे टीकायां

सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ अष्टमे विश्वरूपस्तु वर्म नारायणात्मकम् ॥ इन्द्राय प्राह येनेन्द्रो गुप्तो दैत्यानथाजयत् ॥१॥ त्रिलोक्याः संबंधिनीं श्रियम् ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥ मंत्राभ्यामष्टाक्षरद्वादशा- श्वराभ्यां कृतः स्वांगेषु करयोश्च न्यासो येन ॥४॥ नारायणमयं वर्म संनद्येद्वध्नीयात् । तत्राष्टाक्षरेण पादाद्यष्टांगेषु न्यासमाह् । पाद्योरिति सार्धेन ॥ ५ ॥ प्रणवसंपृटिनमोकाराद्येकैकमक्षरं विन्यसेत् । विपर्ययं यथा भवत्येवं शिरआदिपादांतं वा विन्यसेत् । उत्पत्तिन्यासं संहारन्यासं वा कुर्यादित्यर्थः ॥ ६ ॥ द्वाद्शाक्षरस्योद्धारः प्रणवादियकागंतिति । प्रणवसंपृटिनमेकैकमक्षरं दक्षिणतर्जनीमारभ्य वामतर्जनीपर्यन्तमंगुलीषु परिशिष्टमक्षरचतुष्टयमंगुष्टयोराद्यंतपर्वसु न्यसेत् ॥७॥ संत्रांतरन्य।समाह् । न्यसेदिनि पकारणकारयोविश्वेषेण पद्यस्यापि हृद्यादिषु न्यसेत् ॥८॥

द्भागवते महापुराणे षष्ठस्कंधे सप्तमो अध्यायः ॥ ७ ॥ राजोवाच ॥ यया गुप्तः सहस्राचः सवाहात्रिपुसैनिकान् ॥ कोडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम् ॥ १ ॥ भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्ष नारायणात्मकम् ॥ यथाऽऽततायिनः शत्रन्येन गुप्तोऽजयनमृधे ॥ २ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेंद्रायानुपृच्छते ॥ नारायणाख्यं वर्माह तिदहैकमनाः शृणु ॥३॥ विश्वरूप उवाच ॥ धोतांत्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः ॥ कृतस्वांगकरन्यासो मंत्राभ्यां वाग्यतः शुचिः ॥ ४ ॥ नारायणमयं वर्म संनह्येद्भय आगते ॥ पादयोर्जानुनोरूवोरुदरे हृद्यथोरिस ॥५॥ मुखे शिर-स्यानपुर्व्यादोंकारादीनि विन्यसेत् ॥ ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा ॥ ६ ॥ करन्यासं ततः कुर्यादुद्वादशाक्षरविद्यया ॥ प्रणवादिय-कारांतमंगुल्यंगुष्टपर्वसु ॥ ७ ॥ न्यसेद्धृदय ओंकारं विकारमनु मूर्धनि ॥ पकारं तु भ्वोर्मध्ये णकारं शिख्या दिशेत् ॥ ८ ॥ वेकारं नेत्रयोर्ध-ज्यानकारं सर्वसंधिषु।। मकारमस्रमुद्दिश्य मंत्रमूर्तिर्भवेदुबुधः॥ ९॥ सविसर्गं फडंतं तत्सर्वदिद्ध विनिर्दिशेत्॥ ॐ विष्णवे नम इति॥ १०॥ आत्मानं परमं ध्यायेद्धवेयं षट्शक्तिभिर्युतम् ॥ विद्यातेजस्तपोम्तिमिमं मंत्रमुदाहरेत् ॥ ११ ॥ ॐ हरिर्विदध्यान्मम सर्वरचां न्यस्तांत्रिपद्मः पत-गेन्द्रपृष्ठे ॥ दरारिचर्मासिगदेषुचापपाशान्दधानो ऽष्टगुणो ऽष्टबाहुः ॥ १२ ॥ जलेषु मां रक्षतु मतस्यमृतिर्यादोगणेभ्यो वरुणस्य पाशात् ॥ स्थलेषु मायावद्भवामनोऽन्यात्त्रिविक्रमः खेऽवतु विश्वरूपः ॥ १३॥ दुर्गेष्वटन्याजिमुखादिषु प्रभुः पायात्र्रसिंहोऽसुरयूथपारिः॥ विमुंचतो यस्य महादृहासं दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भाः ॥ १४ ॥ रक्षत्वसौ माऽध्विन यज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः ॥ रामोऽद्रिक्टेष्वय विप्रवासे सलदमणोऽज्याद्भर-तायजोऽस्मान् ॥ १५ ॥ मामुत्रधर्मादिखलात्ममादान्नारायणः पातु नरश्च हासात् ॥ दत्तस्त्वयोगादय योगनाथः पायाद्गणेशः कपिछः कर्पवंधात्

मकारमस्त्रमुद्दिश्य ध्यात्वा ॥ ९ ॥ तन्मकारास्त्रं मः अस्त्रायफिडित्येवं दिग्वंधे विनिर्दिशेत् ॥१०॥ ध्येयमीश्वररूपमात्मानं ध्यायेत् । पट्शिक्तिमिरैर्श्वादिभिर्भगशब्दवाच्याभिः । विद्या च तेजश्र तपश्च मूर्तिर्यस्य तम् । इमं वच्यमाणं श्रीमकारायणकवचारूयम् ॥ ११ ॥ अष्टगुणोऽणिमाद्यष्टेश्वर्ययुक्तः ॥ १२ ॥ यादसां गणा एव वरुणस्य पाशस्तस्मात् ॥१३॥ अटवी आजिमुखं संग्रामो-पक्रमश्च आदिर्येषां तेषु संकटस्थानेषु ॥१४॥ असौ प्रसिद्धो वराहो मामध्विन रक्षतु । यज्ञैरवयवरूपैः कल्प्यते निरूप्यत इति तथा । उन्नीतोद्धृता घरा येन सः । अदिक्रुटेषु गिरिशिखरेषु रामो श्रीधरी

710/

जामदग्न्यः ॥ १५ ॥ उग्रधमित्रिमचारादिलक्षणात् । हासाद्विन्नगेऽत्रत् । दत्तो दत्तात्रेयः । अयोगाद्योगभंशात् ॥ १६ ॥ पथि यहेवानां हेलनं नमस्कारपकृत्वा गमनं तस्मात् । पुरुपार्चनस्यां-तराहेवपृजािक्षद्राद्द्रात्रिंशद्पराधरूपात्रारदः ॥ १७ ॥ लोकाञ्जनापवादाद्यज्ञः । जननिमित्तो योऽन्त उपधातस्तरमाद्गलपद्रोऽत्रतात् । कृतांतादिति पाठे कृतांतात्कालाद्रअतु । क्रोधवशात्सर्पाणां गणात् । अहींद्रः शेषः ॥१८॥ कालमलभृतात्कलेः किन्कः । धर्मावनाय धर्मरक्षणायोहर्महानकृतोऽत्रतारो येन ॥१९॥ दिनस्य पद्मु भागेगु क्रमेण प्रातरादिसंज्ञेषु रात्रेश्व प्रदोपादिसंज्ञेषु रक्षा प्रार्थनम् । मां केशव इति त्रिभिः । आसंगवं संगवमभिन्याप्य ॥२०॥ त्रिधामा त्रह्यादितिमूर्तिः श्रीमाधवः । दोषे प्रदोषे । अर्धरात्रे अधरात्रिपर्यंते काले निशीये चैक एव पद्मनाभोऽत्रतु ॥२१॥ अपररात्रे ईशः श्रीवत्सधामाऽवतु । प्रत्यूप ईशः श्रीजनार्दनः । श्रीदामोदरः प्रभाते । श्रीविश्वेश्वरोऽनुसंध्याम् ॥ २२ ॥ युगांतानलवित्तग्मा तीदणा नेमिर्यस्य तचक्रं भगवता प्रयुक्तं सदिरसैन्यं

॥ १६ ॥ सनत्कुमारोऽवतु कामदेवाद्धयशीर्षा मां पथि देवहेळनात् ॥ देविषवर्यः पुरुषार्चनांतरात्क्रमों हिरमाँ निरयादशेषात् ॥ १७ ॥ धन्वंतिर्भगवान्पात्वपथ्याद्द्वंद्वाद्धयाद्द्वभो निर्जितात्मा॥ यज्ञश्र लोकादवताज्ञनांताद्वालो गणात्कोधवशादहींद्वः ॥१८॥ द्वैपायनो भगवानप्रवोधाद्बुद्धस्तु पाषंद्यगणात्ममादात् ॥ किल्कः कलेः कालमलात्प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः ॥ १९ ॥ मां केशवो गदया प्रातर्व्याद्वोविंद आसंगवमात्त्वेणुः ॥ नारायणः प्राह्ण उदात्तशक्तिर्भध्यदिने विष्णुररींद्रपाणिः ॥ २० ॥ देवोऽपराह्णे मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामाऽवतु माधवो माम् ॥ दोषे हृषीकेश उत्तरार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः ॥ २१ ॥ श्रीवत्सधामाऽपररात्र ईशः प्रत्यूव ईशोऽसिधरो जनार्दनः ॥ दामोदरोऽव्यादनुसंध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान्कालमृतिः ॥ २२ ॥ वक्तं युगांतानलिग्मनेमि अमत्समंताद्भगवत्प्रयुक्तम् ॥ दंदिष्ध दंदम्ध्यरिसेन्यमाशु कत्तं यथा वातसखो हृताशः ॥ २३ ॥ गदेऽशनिस्पर्शनविस्फुलिंगे निष्पिद्व निष्पिक्षजितिियाऽसि ॥ कृष्मांद्वैनायक्यक्षरक्षोभृतग्रहांश्रूर्णय चूर्णयारीन् ॥ २४ ॥ त्वं यातुधानप्रमथनेतमातृपिशाचविषग्रहघोरदृष्टीन् ॥ दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोऽरेह्दयानि कंपयन् ॥२५॥ त्वं तिग्मधारासिवरारिसेन्य-मीशप्रयुक्तो मम ब्विधि ब्विधि ॥ चत्तुषि वर्मन् शतचद्र बादय द्विषामघोनां हर पापचज्ञुषाम् ॥ २६ ॥ यत्रो भयं ग्रहेभ्योऽभृतकेतुभ्यो नृभ्य एव च ॥ सरीसृपेभ्यो दृष्ट्रिभ्यो भूतेभ्योऽहोभ्य एव व ॥ २७ ॥ सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपास्वकीर्तनात् ॥ प्रयांतु संक्षयं सद्यो ये नः श्रेयःप्रतीपकाः

दंदिग्ध दंदग्ध्यितशयेन दहेति । तस्यायं स्वभाव एव नतु तस्मात्प्रार्थनीयमित्यर्थः । यद्वा । दंदग्धीति लोण्मध्यमपुरुषः । अत्र त्वमेवंभृतं चक्रमिति स्वरूपमुक्तवा संवोध्य प्रार्थ्यतेऽतिशयेन दहेति । कक्षं शुष्कतृणम् ॥ २३ ॥ अशनिवत्स्पर्शो येपां ते विस्फुलिंगा यस्यास्तस्याः संबोधनं हे गदे ! त्वमजितस्य प्रियाऽसि । अहमच्युतस्य दासः । अतः क्ष्मांडादीन्निर्दिति संचूर्णय संचूर्णय । अरींश्च चूर्णय चूर्णय । सर्वत्र वीत्साऽतिशीद्यत्वाय ॥२४॥ हे दरेन्द्र पांचजन्य ! त्वं याधातुनादीन्विद्रावय । विप्रग्रहा ब्रह्मराक्षसा येऽन्ये च घोरदृष्टयस्तान् ॥२५॥ तिग्मा घारा यस्य हे तिग्मधार । असिवर खङ्गश्रेष्ठ । त्वं ममारिसैन्यं खिंधि खिंधि । शतं चंद्राकाराणि मंडलानि यस्मिन्हे शतचंद्र चर्मन् ! अधोनामधवतां द्विपां चक्षंणि खादय । पापचन्नुषां चोग्रदृष्टीनां चक्षंणि हर

॥१५॥

॥२६॥ यत् येभ्यो भयम् । अंहोभ्यः पापेभ्यः ॥२७॥ श्रेयःप्रतीपका इष्टव्याघातकाः ॥२८॥ स्तोत्राणि बृहद्रथंतरादिसामानि तैः स्तोभ्यते संस्तृयत इति स्तोत्रस्तोषः । छंदोनयो वेदम्तिः । सुपणोंऽसि गरुत्मानित्यादिश्रुतेः । ऐकपद्यपाठे स्तोभा गीतिपूरकाक्षराणि । स्तोत्रस्तोमेति पाठे सामाधारभूता ऋक् स्तोपः॥२०॥ नामानि च रूपाणि च यानानि च वाहनानि आयुधानि च नो बुद्धचादीन पांतु । पापदभूपणाः पापदमुख्याद्व पांतु ॥३०॥ सच असच मूर्तामूर्तं यत्तत्सवं जगत् ॥३१॥ ऐकात्म्यस्यानुभावोऽनुध्यानं येपां नेपाम् । विकन्यो भेदस्तद्रहितोऽपि ॥३२॥ सत्यमानेन सत्यभूतेन प्रमाणेन ॥३३॥ पुनरपि श्रीनृसिंह एव प्रार्थ्यते । विदिन्दिवति पात्वित्यनुपंगः । यद्वा । नारसिंहः प्रह्लादः स्वनेन श्रीनृसिंहनामगर्जनेन स्वतेजमा स्वप्रभावेण प्रस्तानि

॥ २८॥ गरुडो भगवान्स्तोत्रस्तोभश्ळंदोमयः प्रभुः॥ रक्षत्वशेषक्रन्छेभ्यो विष्वभ्रतेनः स्वनामिनः॥ २९॥ मर्वापद्वचो हरेर्नामरूपयानायुधानिनः॥ बुद्धाँद्रियमनःप्राणान्पांतु पार्षद्भूपणाः॥ ३०॥ यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच यत्॥ सत्येनानेन नः सर्वे यांतु नारामुपद्रवाः॥ ३१॥ यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयम्॥ भूपणायुधिंगाख्या धत्ते राक्तोः स्वमायया॥ ३२॥ तेनेव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान्हिरः॥ पातु सर्वेः सद्या सर्वत्र सर्वगः॥ ३२॥ विदिच्च दिचूर्ष्वमधः समंतादंतर्वहिर्भगवान्नारसिंदः॥ प्रहापयँक्षोकभयं स्वनेन स्वतेजसा प्रस्तसमस्ततेजाः॥ ३४॥ मघविन्नद्भाख्यातं वर्म नारायणात्मकम्॥ विजेष्यस्यंजसा येन दंशितोऽसुरयूथपान्॥ ३५॥ एतद्धारय-माणस्तु यं प्रथिति चच्चपा॥ पदा वा संस्प्रशेतसवः साध्वसात्स विमुच्यते॥ ३६॥ न कुर्ताश्रद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत्॥ राजदस्य-प्रहादिभ्यो व्याघादिभ्यश्च किर्हितित्॥ ३७॥ इमां विद्यां पुरा कश्चित्कोशिको धारयन्द्रिजः॥ योगधारणया स्वांगं जहो स मरुधन्विनि।॥३०॥ तस्योपिर विमानेन गंधवंपितरेकदा॥ ययौ चित्रस्थः स्विभिर्वतो यत्र किर्ज्ञक्तयः॥ ३९॥ गगनान्व्यपत्तसवः सविमानो ह्याक्शिराः॥ स वाक्वित्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः॥ प्रास्य प्राचीसरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात्॥ ४०॥ श्रीश्चक उवाच॥ य इदं शृणुयात्काले यो धारयित चाहतः॥ तं नमस्यंति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्॥ ४१॥ एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतकतुः॥ त्रेलोक्पव्यत्मी चुमुजे विनिर्जित्य मुधेऽगुरान्॥ ४२॥ इति श्रीमद्भागति महापुराणे पष्टस्कंधे नारायणवर्म नाप्ताप्ते। ८॥ ४॥ ४॥ ४॥ वाच । तस्यासिन्व-

समस्तानि दिग्गजविषशस्त्रजलवारवग्न्यादीनां तेजांसि प्रभावा येन सः ॥३४॥ दंशितः कवितः ॥३५॥ सोऽपि साध्वसाद्भयादिमुच्यते ॥३६॥ तस्य तु भयं न भवेदेव ॥३७॥ एतद्विद्याप्रभाविमितिहासेनाह । इमामिति सार्धेस्निभिः । मरुधन्विन निरुद्दे देशे । अनेन विद्यायाः चेत्रतीर्थानपेक्षत्वं दिशतस् ॥३८॥ यत्र दिजस्य क्षयो देहत्यागस्तस्योपि ॥३९॥ सद्यस्तत्स्रणादेव
गगनान्न्यपतत् । पाठांतरे अंगनाभिः सह । वालखिल्योपदेशात्तस्यास्थीनि प्रास्य प्रक्षिप्य विस्मितः सन् स्वं धास गंधविलोक्षं जनाम ॥४०॥४१॥ अधिगतः प्राप्तः सन् ॥ ४२ ॥ इति पष्ठे
दीकायामष्टमोऽज्यायः ॥१८॥ नवमे विश्वस्पे तु हते सक्षेण कोपतः ॥ त्वष्ट्रा चोत्पादिते द्वते भीतैर्दे वैर्हरेः स्तुतिः॥१॥ सोमस्य पीथं पानं यस्तिन्। एवं सुरापीथम् । अत्रमचीत्यनादम् ।

श्रीघरो

370 9

अत्र विश्वारूपो वै त्वाष्ट्रः पुरोहितो देवानामासीदित्यादिश्रुतिरनुसंघेया ॥१॥ तस्यासुरपक्षपातमाह। स वा इति द्वाम्याम्। प्रत्यक्षं प्रकटं यथा भवति तथा सविनयं देवेम्यो हिवर्भागमिद्रायेद-मग्नय इदिमत्युच्चैरवदत् । अत्र हेतुः । यस्य पितरो देवाः सः ॥२। असुरेम्यस्तु परोच्चं गुप्तं भागं ददौ।तदेवाह । देवान्यजमानोऽसावसुरान्प्रति भागमवहत् केनाप्युपायेन प्रापयामास।यतो मातृस्नेहवशेनासुराननुगच्छति ॥ ३ ॥ ४ ॥५॥ तां वरियतुं समर्थस्तथापि जग्राह । संवत्सरं तथैव स्थित्वा संवत्सरांते भूताकोशभीतः सन् भूतानां मध्ये विशुद्धये लोकापवादपरिहाराय स हरिरिंद्रो भूम्यादिम्यस्तद्घं व्यभजदिभज्य ददावित्यन्वयः ॥६॥ तुरीयं चतुर्थं भागम् । खातस्य गर्तस्य पूरः पूरणं तेन वरेण यदि खातपूरणं स्वत एव भविष्यति तिहं ग्रहीष्यामीत्येवंभाषात्रंघेन जग्राहेरयर्थः ॥ ७ ॥ ईरणमृपरम् । अतएवोषरेऽध्ययनादि निषिद्ध्यते । छेरे सति पुनर्विरोहः प्ररोहो भवत्विति वरेण ॥८॥ निर्यासरूपेण ब्रह्महत्याया दृष्टत्वान्निर्यासो न मन्यः । शश्वत्काम-वरेण याबत्प्रसर्वं गर्भानुपघातेनैव संभोगवरेण। रज इति। अतएव रजोदर्शने तत्संगादि न कार्यम् ॥९॥ द्रव्यभूयोवरेण यस्मिन्द्रव्ये क्षीरादावापो मिश्रा भवेयुस्तस्य भूयस्त्वमाधिक्यं स्यादिति श्रूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत ॥ सोमपीथं सुरापीथमन्नादमिति शुश्रुम ॥ १ ॥ स वै वर्हिषि देवेभ्यो भागं प्रत्यक्षमुचकैः ॥ अवदद्यस्य पितरो देवाः सप्रश्रयं नृप ॥ २ ॥ स एव हि ददौ भागं परोक्षमसुरान्प्रति ॥ यजमानो ऽवहद्भागं मातृस्त्रहवशानुगः ॥ ३ ॥ तद्देवहेलनं तस्य धर्मालीकं सुरेश्वरः ॥ आल्ह्य तरसा भीतस्तव्छीर्षाण्यव्छिनद्रुषा ॥ ४ ॥ सोमपीथं तु यत्तस्य शिर आसीत्कपिंजलः ॥ कलविंकः सुरापीथमन्नादं यत्स तित्तिरिः ॥ ५ ॥ ब्रह्महत्यामंजलिना जग्राह यदपीश्वरः ॥ संवत्सरांते तदघं भूतानां स विशुद्धये ॥ भूम्यंबुद्धमयोषिद्भचश्रतुर्धा व्यभजद्धरिः ॥६॥ भूमिस्तुरीयं जग्राह खातपूरवरेण वै ॥ ईरणं ब्रह्महत्याया रूपं भूमो प्रदृश्यते ॥ ७ ॥ तुर्यं छेदविरोहेण वरेण जगृहुर्द्धमाः ॥ तेपां निर्यासरूपेण ब्रह्महत्या प्रदृश्यते ॥ ८ ॥ शश्वत्कामवरेणांहस्तुरीयं जगृहुः श्चियः ॥ रजोरूपेण तास्वंहो मासि मासि प्रदृश्यते ॥ ९ ॥ द्रव्यभूयोवरेणापस्तुरीयं जगृहुर्मलम् ॥ तासु बुद्धदफेनाम्यां दृष्टं तद्धरित क्षिपन् ॥ १० ॥ इतपुत्रस्ततस्त्वष्टा जुहावेंद्राय रात्रवे ॥ इन्द्रशत्रो विवर्धस्व मा विरं जिह विद्धि-षम् ॥ ११ ॥ अथान्वाहार्यपचनादुत्थितो घोरदर्शनः ॥ कृतांत इव लोकानां युगांतसमये यथा ॥ १२ ॥ विष्वग्विवधमानं तिमेषुमात्रं दिने दिने ॥ १३॥ दग्धशैलप्रतीकाशं संध्याऽभ्रानीकवर्चसम् ॥ तप्तताम्रशिखाश्मश्रुं मध्याह्नाकों प्रलोचनम् ॥ १४॥ देदोप्यमाने त्रिशिखे शूल आरोप्य बरेण । यदा। स्वस्येव निर्इरोद्रमादिना भृयस्त्ववरेण। द्रव्यभृय इति पाठेऽप्ययमेवार्थः। यद्वा। द्रव्यभृयस्त्वं सांसिद्धिकद्रवत्वं तेन वरेण। अस्य विभागस्य विश्वरूपो वै त्वाष्ट्रइत्यस्यां श्रुताचुक्तेः तिद्वभागफलमाह । तत्पापं हरति निराकरोति।कः क्षिपन् । बुद्बुदादि जलाद्बिहः प्रक्षिपित्रत्यर्थः। यद्वा क्षिपन् जलं पापं हरत्याहरति गृह्णातीत्यर्थः। अयं च तस्मादापो न परिचच्या इत्यादि-अत्यर्थ उक्तः । पाठांतरे हरिकिन्विपम् पर्वापम् ॥१०॥ इंद्रायेन्द्रं हंतुम् । शत्रवे शत्रृत्पत्त्यै । तदाह । इंद्रशत्रो विवर्धस्वेति । अत्र चेंद्रशत्रुपदस्याद्युदात्तत्वाद्वहुत्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदिमिति स्मृतेर्बहु-बीहिलक्षणापत्त्या इंद्र एव तस्य शत्रुरभूत् । तदुक्तं श्रुत्या तदत्रवीत्स्वाहेंद्रशत्रुर्वर्धस्वेति तस्माद्स्येद्रः शत्रुरभवदिति । तथा च शिक्षायाम् । मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थ-माह । स वाग्वजो यजमानं हिनस्ति यथेंद्रशत्रुः स्वरतोऽपराधादिति ॥११॥ अन्वाहार्यपचनाइक्षिणाग्नेः तं वीच्य वित्रस्ता लोका दश दिशो विदुद्वचुरिति पंचमेनान्त्रयः॥१२॥ कथंभूतम्।

गारदा।

विष्वक्समंतत इषुविचेपमात्रं प्रतिदिनं वर्धमानम् ॥१२॥ दग्धशैलप्रतीकाशं कृष्णवर्णम् । संध्याधानीकत्रद्वर्चा दीप्तिर्यस्य तम् । तप्ततास्रवच्छिखाः वमश्रृणि च यस्य । मध्याह्वर्कवरुग्ने लोचने यस्य ॥ १४ ॥ रोदसी आरोप्येवेत्यर्थः ॥१५॥ दरीवद्गंभीरेण वक्त्रेण सुदृर्भुदृर्भमाणिमत्यन्वयः। कथंभूनेन । नभस्तलं पिवता। ऋक्षाणि जिह्नया लिहेता। सुवनत्रयं ग्रसता ॥१६॥ महता बिस्तीर्णेन । रौद्रा दंष्ट्रा यस्मिन् ॥१७॥ वत्रनाम निर्वक्ति । येनावृता इति । त्वाष्ट्रो मृतिर्यस्य तमसस्तेन । तथा च श्रुतिः । स इमाँद्वाकानावृणोत्तवत्रस्य वत्रत्वमिति ॥१८॥ अग्रसद्भक्षितवान् ॥१९॥ ग्रस्तं तेजो येपाम् । प्रत्यश्चमंतर्यामिनं त्रिभुवनस्य तेन व्याप्तत्वात्कवापि गमनासंभवात्तत्रैव स्थित्वा तुष्डुबुरित्यर्थः। महाभये परित्राणमन्यती न भवेदिति ॥ हरिमेव प्रपद्यंते सुराः शरण-मातुराः ॥२०॥ बाय्बादीनि पंच महाभूतानि तैनिर्मितास्त्रयो लोकास्तेपामधिपतयो ब्रह्माद्यश्च ततोऽर्वाचीना वयं चसर्वे यस्मे अंतकाय कालायोद्विजतः संतो वलि हरामामाविष यम्माद्विभेति ततः परमेश्वरादेव नोऽस्माकमरणं शरणं रक्षणमस्तु ॥ २१ ॥ तत एवेत्यवधारणे हेतुमाहुः । अविस्मितं निरहंकारं कुतृहरुशून्यं वा । कुतः । प्रशांतं रागादिशून्यम् । तच कृतः । स्वेनैव लाभेन रोदसी ॥ नृत्यंतमुन्नदंतं च चालयंतं पदा महीम् ॥ १५ ॥ दरीगंभीरवक्त्रेण पिवता च नभस्तलम् ॥ लिहता जिह्नयर्शाणि ग्रमता भुवनत्रयम् ॥ १६ ॥ महता रौद्रदंष्ट्रेण जम्भमाणं मुहुर्मुहुः ॥ वित्रस्ता दुद्रुवुर्छोका बीच्य सर्वे दिशो दश ॥१७ ॥ येनावृता इमे लोकास्तमसा त्वाष्ट्रमूर्तिना ॥ स वै वृत्र इति प्रोक्तः पापः परमदारुणः ॥ १८ ॥ तं निजन्तुरभिद्वत्य सगणा विबुधर्षभाः ॥ स्वैः स्वैर्दिव्यास्त्रशस्त्रीयेः सोऽप्रमत्तानि कृतस्त्रशः ॥ १९ ॥ ततस्ते विस्मिताः सर्वे विषण्णा ग्रस्ततेजसः ॥ प्रत्यञ्चमादिपुरुषमुपतस्थुः समाहिताः ॥ २० ॥ देवा ऊचुः ॥ वाय्वंवराग्न्यित्वतयस्त्रि-लोका ब्रह्मादयो ये वयसुद्धिजंतः ॥ हराम यस्मै बलिमंतकोऽसौ बिभेति यस्मादरणं ततो नः ॥ २१ ॥ अविस्मितं तं परिपूर्णकामं स्वेनेव लाभेन समं प्रशांतम् ॥ विनोपसर्पत्यपरं हि बालिशः श्वलांगुलेनातितितिति सिंधुम् ॥ २२ ॥ यस्योरुशृंगे जगतीं स्वनावं मनुर्यथाऽऽवद्भव ततार दुर्गम् ॥ स एव नस्त्वाष्ट्रभयाद्द्ररंतात्त्राता श्रितान्वारिचरोऽपि नूनस् ॥ २३ ॥ पुरा स्वयंभूरपि संयमां भस्युदीर्णवातोर्मिरवैः कराले ॥ एपोऽरविंदात्पति-तस्ततार तस्माद्भयाद्येन स नोऽस्तु पारः ॥ २४ ॥ य एक ईशो निजमायया नः समर्ज येनानुमुजाम विश्वम् ॥ वयं न तस्यापि पुरः समीहतः पश्याम लिंगं पृथगीरामानिनः ॥ २५ ॥ यो नः सपत्नैर्भृशमर्द्यमानान्देवर्षितिर्यङ्नृषु नित्य एव ॥ कृतावतारस्तनुभिः स्वमायया कृत्वात्मसात्पाति परिपूर्णकामम् । तच्च कुतः । समम्रवाधिपरिच्छेदशून्यम् । एवंभृतं परमेश्वरं विना नरं यः शरणार्थमुपसर्पातं स बालिशोऽज्ञः । यतोऽसौ श्रुनो लांगूलेन पुच्छेन समुद्रमतितितर्ति अतितर्तुमिच्छती-

त्यर्थः । यथा तेन समुद्रतरणं न भवति तथा निरीश्वराश्रयणेन व्यसनार्णवतरणं न भवतीति भावः ॥२२॥ यहामधे स एव रक्षक इति दृश्मित्याहुः । यस्येति द्वाभ्याम् । यस्य महाशृङ्के जगती पृथ्वीमेव स्वनावं बद्ध्वा मनुः सत्यव्रतो यथावद्दुर्भं संकटं ततार।स एव वारिचरो मत्स्यमूर्तिनीऽस्मानप्याश्रिवान्सतो नूनं त्राता रक्षिप्यति ॥२३॥ संयमांभिस प्रलयादके उदीर्णेहद्गतैर्वातैर्या उर्मयस्तेषां रवैः कराले भयंकरे । अरविंदान्नाभिकमलात्पतितवाय एकोऽसहाय एव तस्माद्भयाद्येन ततार स एव नः पारस्तारकोऽस्तु ॥२४॥ किंच । वयं भगवतैव सृष्टाः पालिताश्च बहुशोऽत-स्तमेव शरणं त्रजामेत्याहुः। य एव इति त्रिभिः।येनानुगृहीताः संतो विश्वं सृजाम। ननु यूयमेव स्रष्टारो नान्यो युष्माकमनुत्राहकोऽस्ति तस्यादर्शनात्तत्राहुः। अस्मत्तः पुरः पूर्वमेवांतर्यामितया

समीहमानस्यापि यस्य लिंगं रूपं न पश्यामः। तत्र हेतुः । पृथकपृथगीशा इत्यभिमानिनः ॥२५॥ देवादिपूपेन्द्रपरशुराममत्स्यरामादितनुभिः कृतावतारः सन्नात्मसात्कृत्वा पाति च ॥ २६ ॥ आत्मभूतं दैवतं कुतो विश्वं विश्वात्मकम् । तथापि विकारं वारयंति । अन्यम्। विश्वात्मत्वे हेतुः । परं कारणम् । ननु प्रधानं पुरुपश्च विश्वस्य कारणं तत्राहुः । प्रधानं पुरुपं च । तदात्मकोऽपि स एवेत्यर्थः । स एव नः शं विधास्यति ॥२७॥ प्रतीच्यां दिशि हृदि प्रथममाविरभूत ॥२८॥ पुनश्च तं पुरो हृद्वेक्षणाह्नादेन विवशा अवनौ दंडवत्पतिताः संतः शनैहत्याय तुष्टुर्जुरत्यन्वयः । कथंभृतम् । श्रीवत्सकौस्तुभौ विना स्वतुल्यैः षोडशभिः सुनंदादिभिः परितः सेवितम् । उन्निद्रशरदं बुरुह्वदीक्षणे यस्य तम् ॥ २९ ॥ ३० ॥ यज्ञो वीर्यं स्वर्गादिफलजननाय सामर्थ्यं यस्य तस्मै नमः । वयसे उत तत्फलपरिच्छेदककालात्मनेऽपि । तिद्वघातकेषु दैत्येष्वस्तं प्रक्षिप्तं चक्रं येन । एवंभूतैः प्रभावैः सुपुरुह्तये शोभनवहुन।म्ते ॥ ३१ ॥ नतु मम गुणातीतं रूपं विहाय गुणोपाधिकं । युगे युगे च ॥ २६ ॥ तमेव देवं वयमात्मदैवतं प्रं प्रधानं पुरुषं विश्वमन्यम् ॥ त्रजाम सर्वे शरणं शरण्यं स्वानां स नो धास्यति शं महात्मा ॥२७॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति तेषां महाराज सुराणामुपतिष्ठताम् ॥ प्रतीच्यां दिश्यभूदाविः शंखचक्रगदाधरः ॥ २८ ॥ आत्मतुल्यैः षोडशभिर्विना श्रीवत्सकौरतुभौ ॥ पर्युपासितमुन्निद्रशरदंबुरुहेश्वणम् ॥ २९ ॥ दृष्ट्वा तमवनौ सर्व ईक्षणाह्नादविक्कवाः ॥ दंडवत्पतिता राजन् शनैरुत्थाय तुष्टवुः ॥ ३० ॥ देवा ऊचुः ॥ नमस्ते यज्ञवीर्याय वयसे उत ते नमः ॥ नमस्ते ह्यस्तचकाय नमः सुपुरुहूतये ॥ ३१ ॥ यत्ते गतीनां तिसृणामीशितुः परमं पदम् ॥ नार्वाचीनो विसर्गस्य धातर्वेदितुमईति ॥ ३२ ॥ ॐ नमस्तेऽस्तु भगवन्नारायण वासुदेवादिपुरुष महापुरुष महानुभाव परममंगल परमकल्याण परमकारुणिक केवल जगदाधार लोकैकनाथ सर्वेश्वर लच्मीनाथ परमहंस परित्राजकैः परमेणात्मयोगसमाधिना परिभावितपरिस्फ्रट-पारमहंस्यधर्मेणोद्धाटिततमःकपाटद्वारे चित्ते अपावृत आत्मलोके स्वयमुपलब्धनिजसुखानुभवो भवान् ॥ ३३ ॥ दुरववोध इव तवायं विहारयोगो यदशरणो अशरीर इदमनवेचितास्मत्समवाय आत्मनैवाविकियमाणेन सगुणमगुणः सृजिसि पासि हरसि ॥ ३४ ॥ अथ तत्रभवानिक देवदत्तविह गुणविसर्गपतितः पारतन्त्रयेण स्वकृतकुशलाकुशलं फलमुपाददात्याहोस्विदात्माराम उपशमशीलः समंजसदर्शन उदास्त इति ह वाव न विदामः ॥ ३५॥ न हि विरोध उभयं भगवत्यपरिमितगुणगण ईश्वरेऽनवगाह्यमाहात्म्येऽर्वाचीनविकल्पवितर्कविचारप्रमाणाभासकुतर्कशास्त्रकिलांतःकरणाश्रय यज्ञवीर्यत्वादि किमिति वर्ण्यते तत्राहुः । यत्तव गुणत्रयस्येशितुर्नियंतुस्त्रिगुणात्मिकानां तिसुणां गतीनां परमं पदं निगुणस्वरूपं तद्विसर्गस्यार्वाचीन इदानींतनो हे धातर्वेदितुं नाईति । अतः केवलं तस्मै ते नमोऽस्तु ॥३२॥ भिताचराणि पद्यानि न मीयंते हरेर्गुणाः ॥ इति पद्यैरतुष्यंतः सद्यो गद्येन तुष्टुवुः ॥ भनत्युद्रेकेण बहुधा संबोधयंतो दुर्ज्ञेयत्वं प्रपंचयति । भगवित्रत्यादिना । परमं मंगलं शुद्धो धर्मो यस्मिन् । आत्मयोगेनाष्टांगेन यः समाधिश्चित्तैकाग्र्यं तेन परिभावितः सुशीलितः परिस्फूटो यः पारमहंस्यधर्मो भगवद्भवनं तेनोद्धाटितं तमोरूपं कपाटं यस्मिस्तिसम् द्वारभते चित्ते अपावते प्रकट आत्मलोके प्रत्यप्रपे स्वयमेवोपलब्धमभिन्यक्तं यित्रजसुखं तद्युभवरूपो भवान् ॥ ३३ ॥ नतु केवलानुभवरूपत्वे मम सृष्ट्यादिकर्तृत्वं कथं तत्राहुः । दुरवदोध इव तवायं विहारयोगो यद्यस्मादशरणो निराश्रेयः । इदं विश्वम् । अनवेक्षितोऽस्माकं समवायो मेलनं साहाय्यं येन सः ॥ ३४ ॥ दुर्जेयांतरमाहुः । अथ तत्रेति । यथेह देवदत्तो गृहादि । निर्माय तत्र स्वकृतशुभाशुभयोः फलमुपादत्ते एवं भत्रान् ब्रह्मस्वरूपो जीवरूपेण गुणविसर्गे पतितः सन्तुपाददाति । यदा । समंजसमप्रच्युतं दर्शनं चिच्छक्तिर्यस्य स भवानुदास्ते उदासीनः साक्षितया

वर्तत इति ॥३५॥ तदेवं विरोधेन दुर्जेयत्यमुक्त्वा तत्पिरहारेण ज्ञानप्रकारमाहुः। न हीति। विरुध्यत इति विरोधः। उभयं न विरुद्धमिन्यर्थः। न ह्यन्यदृष्टांनेन त्विय विरुक्षा युज्यतेऽतक्यें अर्यन्ति । अपिरिमिता गुणगणा यस्य तस्मिन्नीश्वरे स्वतंत्रेऽनवगाद्यमतक्यं माहात्म्यं यस्य तस्मिन्। विरुक्ष एवं वित वितर्कः। किपत्र युक्त मिति विचार इत्यमेवेति तत्र प्रमाणाभासास्तद्तुग्राहकाः कुतर्काश्वाचीना वस्तुस्वरूपसंस्पर्शानो ये विरुक्ष्याद्यस्ते येषु शास्त्रेषु तैः किरिलं व्याकृत्यात्वस्याय्याये यस्य दुरवप्रहस्य तेन वादिनां विवादस्यानवसरेऽगोचरे। प्रमाणाभासास्तद्तुग्राहकाः कृतक्षश्वाचीना वस्तुस्वरूपसंस्पर्शा यस्मिन्नियाय्या स्वयं निधाय को न्वर्यः कर्तृत्वादिनं संववित । यदि वस्तुतः कर्तृत्वादि भवेति विरोधः स्याच तु तदस्तीत्याहुः। स्वरूप्ति । अत्याप्ति । अत्याप्ति । अत्याप्ति । सर्वादि विरोधः स्याच तु तदस्तीत्याहुः। स्वरूप्ति । स्वर्षा । त्रेवाविरोधं प्रस्पादि विषया प्रमाणि विषया रःजुखंडस्तथा भाति। यदा। तमेवाविरोधं प्रस्पति मेदेन दर्शयति। समविषमेति ॥ ३७ ॥ तदेवं विरोधं परिहृत्य निश्चितं परमार्थमाहुः। स एव हि नानारूपेण प्रतीतः। वस्तुस्वरूपः सद्भूपः। सर्वेषां गुणानां विषयाणामाभासैः प्रकाशैक्षतः। ननु तैर्जीव एवोपलस्यते। । सर्वप्रत्यगात्मत्वात्मित्वात्। जडतादात्म्याध्यासेन जीवस्यापि जडप्राय-वस्त्वर्था। सर्वेषां गुणानां विषयाणामाभासैः प्रकाशैक्षतः। ननु तैर्जीव एवोपलस्यते। । सर्वप्रत्यगात्मत्वात्मित्वात्। जडतादात्म्याध्यासेन जीवस्यापि जडप्राय-वस्तुत्वर्था। सर्वेषां गुणानां विषयाणामाभासैः प्रकाशैक्षतः। ननु तैर्जीव एवोपलस्यते। । सर्वप्रत्यगात्मत्वात्वर्थामित्वात् । जडतादात्म्याधेन जीवस्यापि जडप्राय-

दुरवप्रह्वादिनां विवादानवसर उपरतसमस्तमायामये केवल एवात्ममायामंतर्थाय को न्वथों दुर्वट इव भवित स्वरूपद्वयाभावात् ॥ ३६ ॥ समविषममतीनां मतमनुसरिस यथा रज्जुखंडः सर्पादिधियाम् ॥ ३७ ॥ स एव हि पुनः सर्ववस्तुनि वस्तुस्वरूपः सर्वेश्वरः सकलजगत्कारणकारणभूतः
सर्वप्रत्यगात्मत्वात्सर्वगुणाभासोपलक्षित एक एव पर्यवशेषितः ॥ ३८ ॥ अथ ह वाव तव महिमामृतरससमुद्रविषुपा सकृदवलोढया स्वमनिस
निष्यंदमानानवरतसुखेन विस्मारितदृष्टश्रुतविषयसुखलेशाभासाः परमभागवता एकांतिनो भगवित सर्वभृतिषयसुहृदि सर्वात्मिनितरां निरंतरं
निर्वृतमनसः कथमु ह वा एते मधुमथन पुनः स्वार्थकुराला ह्यात्मित्रयसुहृदः साधवस्त्वचरणांखुजानुसेवां विसृजति न यत्र पुनरयं संसारपर्यावर्तः
।।३९॥ त्रिभुवनात्मभवन त्रिविक्रम त्रिनयन त्रिलोक्सनोहरानुभाव तवेव विभूतयो दितिजदनुजादयश्चापि तेपामनुपकमसमयोऽयिमिति स्वात्ममायया सुरनरमृगमिश्रितजलचराक्वतिभिर्यथापराधं दंडं दंडधर दधर्थ एवमेनयपि भगवन् जहि त्वाष्ट्रमुत यदि मन्यसे ॥ ४० ॥ अस्माकं तावमायया सुरनरमृगमिश्रितजलचराक्वतिभर्यथापराधं दंडं दंडधर दधर्थ एवमेनयपि भगवन् जहि त्वाष्ट्रमुत यदि मन्यसे ॥ ४० ॥ अस्माकं तावकानां तव लतानां तत ततामह तव चरणनलिनयुगलध्यानानुबद्धहृदयिग्दानां स्विलगविवरणेनात्मसात्कृतानावन्दः ।

त्वास तेन विना प्रकाश इति भावः। पर्यवशेषितो नेति नेतीत्यादिश्वितिभः ॥३८॥ अतस्त्वद्धिक्तरेन परमपुरुपार्थ इत्याहुः। अय हेत्यादिपर्यावर्त इत्यंतेन। यस्मादेवंभृतस्त्वं परमेश्वरः। अय ह्यास तेन विना प्रकाश इति भावः। पर्यवशेषितो नेति नेतीत्यादिश्वितिभः ॥३८॥ अतस्त्वद्धिक्तरेन परमपुरुपार्थ इत्याहः। अय हेत्यादिपर्यावर्त इत्यंतेन। यस्मादेवंभृतस्त्वं परमेश्वरः। अय ह वान अतएव हे मधुमथन! परमभागवता एते त्वत्पाद्गोजासुरेनां कथं ग्रह्मुं हुविसृत्रंतित्यन्वयः। हि यस्मात्स्वार्थे पुरुपार्थे कुशला निष्णाः। अतएव आत्मत्वमेव प्रियः सुद्ध वेन विस्पारिता दृश्युत्विपयाः रागादिश्रत्याः। तत्र हेतुः। तव भहिमैवामृतरससमुद्धस्तस्य विश्वपादिता प्रवत्यादिता वावत्समापि। त्रिभुतन-सुखलेशाभासा येपां ते। अतएव भगवति त्विपा नितरां विरंतरं निर्वृतं च मनो येपां ते। यत्र यस्यामनुसेवायां सत्याम् ॥३९। प्रस्तुतं विद्यापयित त्रिभुवनेत्यादिना यावत्समापि। त्रिभुवनस्यास्मा स्वत्यास्य स्वयाम् । विश्वपाद्यास्य स्वयाम् । विश्वपाद्यास्य स्वयाम् । विश्वपाद्यास्य स्वयास्य पर्य विश्वपाद्यास्य स्वयास्य । विश्वपाद्यास्य स्वयास्य विश्वपाद्यास्य स्वयास्य । विश्वपाद्य स्वयास्य स्वयास

श्रीघरो

To Q

यितुमहीस । तावकानामित्यत्र हेतुः । हे पितः हे पितामह! तव चरणनित्ययुगलध्यानेनैवानुबद्धो हृदये निगडः शृंखला येपाम्। स्वलिगिववरणेन निजम्तिप्रकटनेन स्वीकृतानाम्। केन।अनुकंपयाजनुरंजितं सानुरागं च तिद्वशदं रुचिरं शिशिरं च स्मितं तत्सिहतेनावलोक्षेन तथाऽनुकंपयेव विगलितो मधुरो सुखरसः वियवाक्सैवासृतकला तया च ॥४१॥ किंच। अस्मदिमिप्रायस्त्वया ज्ञायत एव किमत्रास्माभिविज्ञापनीय्मित्याहः । अथ हे सगवंस्तवास्माभिरिह कियान्वार्थिवशेषो विज्ञापनीयः स्यादित्यन्वयः। यथा हिरण्यरेतसोऽजनेस्तदंशभूतैर्विस्फुलिंगादिभिः प्रकाशो न कियते तथा तवास्माभिः कार्यार्थप्रकाशनं न कार्यमित्यर्थः । अत्र हेतुगर्भाणि विशेषणानि। अखिलज्ञगतासुत्यन्वादिषु निमित्तायमानया दिव्यमायया विनोदो यस्य। अतएव सर्वजीवनिकायानामंतर्हद्येषु व्रह्मस्वरूपेण प्रत्यगात्माऽन्तर्यामी तद्यपेण च बहिरपि प्रधानरूपेण देशकालदेहावस्थानविशेषाननुष्लेच्यानुभवतः। कथम्। तेपासुपादानतयोपलंभकतया च उपादानस्योपलंभकतयेति वा। अतएव सर्वेषां प्रत्ययानां बुद्धचादीनामिप साक्षिणः । साचित्वे हेतुः । आकाशवदिलप्तं शरीरं स्वरूपं यस्य । अलित्रत्वे हेतुद्धयम् । साक्षात्परब्रह्मणो निरुपाधेः परमात्मनः सुद्धसन्वमूर्तेच ॥४२॥ अत-

शिरिस्मितावलोकेन विगलितमधुरमुखरसामृतकलया चांतस्तापमनघाईसि शमियतुष् ॥ ४१ ॥ अथ ह भगवंस्तवास्माभिरिखलजगदुत्पितिस्थिति-लयनिमित्तायमानिदिन्यमायाविनोदस्य सकलजीविनकायानामंत्रईदयेषु बिहरिष च ब्रह्मप्त्यगात्मस्वरूपेण प्रधानरूपेण च यथा देशकालदेहावस्थानिवेशेषं तदुपादानोपलंभकतयाऽनुभवतः सर्वप्रत्यसाक्षिण आकाशशरीरस्य साक्षात्परब्रह्मणः परमात्मनः कियानिह वा अर्थविशेषो विज्ञापनीयः स्याद्विस्फुल्यादिभिरिव हिरण्यरेतसः ॥ ४२ ॥ अत्रण्य स्वयं तदुपकल्पयास्माकं भगवतः परमगुरोस्तव चरणशतपलाशच्छायां विविधवृत्तिन्संसारपरिश्रमोपशमनीमुपसृतानां वयं यत्कामेनोपसादिताः ॥ ४३ ॥ अथो ईश जिह त्वाष्ट्रं यसंतं भुवनत्रयम् ॥ यस्तानि येन नः कृष्ण तेजां-स्यस्नायुधानि च ॥४४॥ हंसाय दहनिलयाय निरीक्तकाय कृष्णाय मृष्टयशसे निरुपकमाय ॥ सत्संप्रहाय भवपांथनिजाश्रमाप्तावंते वरीष्टगतये हरये नमस्ते ॥ ४५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ अथविगीदितो राजन्सादरं त्रिदशैईरिः ॥ स्वमुपस्थानमाकर्ण्य प्राह तानभिनंदितः ॥ ४६ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ प्रीतोऽहं वः सुरश्रेष्ठा मदुपस्थानिव्यया ॥ आत्मैथर्यस्मृतिः पुंसां भक्तिश्चेव यया मिय ॥ ४७ ॥ किं दुरापं मिय प्रीते तथापि विच-

एव सर्वज्ञत्वादेव वयं यत्कामेन यस्य कार्यस्य कामेनोपसादिताः प्रापितास्तदस्माकं कार्यं स्वयमेवोपकलपय संपादयेति। चरणमेव शतपलाशं कमलं तस्य छायां विविधेर्युजिनैर्यः संसारपरिश्रमस्त-स्योपशमकरीम्रपस्तानां प्राप्तानाम् ॥ ४३ ॥ पूर्वं भक्तेल्त्कपोंक्तेस्तत्कामशंका माभूदिति स्वकामं कथयंति । अथोऽनंतरमेव ॥४४॥ शीघं तद्वधाय पुनः प्रणमंति । हंसाय शुद्धाय हरये आर्ति-हराय ते नमः । शुद्धत्वे हेतवः । दहनिलयाय हदयाकाशनिकेताय । निरीक्षकाय बुद्धचादिसाक्षिणे । कृष्णाय सदानंदरूपाय । कृषिभूवाचकः शब्दो णश्च निर्वृतिवाचकः ॥ तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते इति निरुक्तः । आर्तिहरत्वे हेतवः । यृष्टं रुचिकरं यशो यस्य । निरुप्त्रमायादिश्चत्याय । सद्भिः संगृद्धत इति तथा तस्मै । भवपांथो भवरूपे पथि वर्तमानस्तस्य जनस्य निजाश्रमाप्तौ स्वशरणप्राप्तौ सत्यां संसारस्यांते वरीष्टा सर्वतः पृजिता उत्तमा गतिः फलं यस्य तस्मै ॥४५॥ अभिनंदितः संतोषितः ॥४६॥ मदीयम्रपस्थानं स्तोवं तत्सिहतया विद्यया ज्ञानेन । आर्तिन ऐक्वर्यमसंसारित्वं तस्य स्मृतिर्यया । निर्ह विरोध उभयमित्यादिना कर्तृत्वभोक्त्वादेर्मायिकत्वोक्तेः भक्तिश्च यया भवति॥४७॥ अथ ह भगविनत्यादिना भक्तेः सर्वोत्करोमकमिन

नंदित । किमिति ॥ ४८ ॥ यदुक्तं देवैः स्वयं तद्पकल्पयास्माकमित्यादि तत्संपादनं कृपालोर्ममानुचितमित्याशयेनाह । न वेदेति द्वाभ्याम् । गुणेषु विषयेषु तत्त्वदर्शी । तान्विपयान् । तथा-विषोऽज्ञ एव ॥ ४९ ॥ कर्म न वक्ति प्रष्ट्विमार्गं न वक्ति हि । अपथ्यं यथा न राति न ददाति । भिपक्तमः सद्वैद्यः ॥५०॥ एवं तत्त्वकथनेनानौचित्यं परिहृत्य तदिभिप्रायमनुसरकाह । मय-विन्नित । विद्यया व्रतैस्तपसा च सारं दृढं गात्रं शरीरं याचत याचष्वम् ॥५१॥ तत्र तदीयं विद्यातिशयमाह । स वा इति द्वाभ्याम् । एवं द्वात्र प्रसिद्धा कथा । निशम्याथर्वणं दक्षं प्रवर्णविद्याः ॥ द्व्यक्चं सम्रुपागम्य तम्चतुरथाविन्नी ॥ भगवन्देहिनौ विद्यामिति श्रुत्वा स चात्रवीत् ॥ कर्मण्यवस्थितोऽद्याहं पश्चाद्वच्यामि गच्छतम् ॥ तयोर्निर्गतयोरेव शक्त आगत्यतं मुनिम् ॥ उवाच भिपजोविद्यां मा वदीरिविन्नोर्भुने ॥ यदि मदाक्यमुद्धंद्वय व्रवीपि सहसेव ते ॥ शिरविष्ठद्वयां न संदेह इत्युक्त्वा स ययौ हरिः ॥ इंद्रे गते तथाऽभ्यत्य नासत्याव्चतुर्द्विनम् ॥तन्मुखादिद्रगिति श्रुत्वा ताव्चतुः पुनः ॥ आवां तव शिरविष्ठत्वा पूर्वमद्वस्य मस्तकम् ॥ संघास्यावस्ततो वृहि तेन विद्यां च नौ दिज्ञ ॥ तिस्मित्वदेणं संछित्रे पुनः संघाय मस्तकम् ॥ तिजं ते दक्षिणां दक्षा गमिष्यावो यथातथम् ॥ एतच्छत्वा तथोवाच द्व्यक्डाथर्वणस्तयोः ॥प्रवर्णं व्रव्यविद्यां च सत्कृतोऽसत्यश्चित्व इति । ततश्चायमर्थः द्व्यक् । निष्कलं शुद्धं त्रह्माधिगतो ज्ञातवान् । पाठांतरे

धर्षभाः ॥ मय्येकांतमितनिन्यन्मतो वांछित तत्त्विति ॥ ४८ ॥ न वेद कृपणः श्रेय आत्मनो गुणवस्तुदृक् ॥ तस्य तानिच्छतो यच्छेद्यदि सोऽपि तथाविधः ॥ ४९ ॥ स्वयं निःश्रेयसं विद्वान्न वन्त्यज्ञाय कर्म हि ॥ न राति रोगिणोऽपथ्यं वांछितो हि भिषक्तमः ॥ ५० ॥ मधवन्यात भद्रं वो दःयं-वम्प्रिसत्तमम् ॥ विद्यान्नतत्त्रत्तः सारं गात्रं याचत मा चिरम्॥५१॥ स वा अधिगतो दःयङ्ङिश्वभ्यां ब्रह्म निष्कछम् ॥ यद्या अश्वशिरोनाम तयोरमरतां व्यधात् ॥५२॥ दःयङ्ङाथर्वणस्त्वष्ट्रं वर्माभेद्यं मदात्मकम् ॥ विश्वरूपाय यत्प्रादात्त्वष्टा यत्त्वमधास्ततः ॥५३॥ युष्मभ्यं याचितोऽश्विभ्यां धर्मज्ञोऽ-कृषानि दास्यिति ॥ ततस्तैरायुधश्रेष्ठो विश्वकर्मिविनिर्मितः ॥५४॥ येन वृत्रशिरो हर्ता मत्तेजअपवृह्तिः ॥ तस्मिन्विनहते यूयं तेजोऽस्त्रायुधसंपदः ॥ भूयः प्राप्स्यथ भद्रं वो न हिंसिति च मत्परान् ॥ ५५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पष्टस्कंधे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥इन्द्रमेवं समादिश्य भगवान्विश्वभावनः ॥ पश्यतामनिमेषाणां तत्रैवांतर्दधे हरिः ॥ १ ॥ तथाऽभियाचितो देवैर्ऋिषराथर्वणो महान् ॥ मोदमान उवाचेदं प्रहमित्रव भारत

तु निष्कृतं नितरां कृतं भवति धनं येन तं प्रवर्णं चाधिगतो ज्ञातवान् । ततोऽविक्यां प्रादादित्युत्तरस्यानुपंगः। उपदिदेशेत्यर्थः। कथंभूतं ब्रह्म। अवविश्वास प्रोक्तत्वाद्वविश्वास प्रात्ति तयोरमरतां जीवन्युक्तत्वं व्यथात् । तथा च श्रुतिः । अववस्य शीष्णां प्रपदीष्ठवाचेति ॥५२॥ मदात्मकं वर्ष श्रीनारायणकवचं चाधिगत इति पूर्वस्यानुपंगः। तत्र हेतः । यम्पात्वप्रे प्रादात्। किं तत् । यन्वष्टा विव्यक्तपाय पुत्राय प्रादात् । कीदशम् । यन्वं ततो विश्वक्षपादधाः धृतवानिस् । तदेवं विद्यया सारं गात्रं याचध्वमित्यर्थः ॥५३॥ ननु प्रेष्ठं देहं कथं दास्यति तत्राह । युष्यम्यमंगान्यस्थीनि याचितः सन् दास्यति । यतो धर्मज्ञः विशेषतोऽश्विभ्यां शिष्यप्रीत्या दास्यति । अस्थीनीत्यनेन हेयत्वं दश्चित्रप् । तैरस्थिभिविश्वकर्मणा विनिर्मित आयुष्यश्रेष्ठो वज्रो भिष्यति ।
भिष्ठा। येन भवान्यत्रश्चित्रकर्मा हर्ता हरिष्यति । मम तेजसा उपवृद्धितः सन् । तेजशास्त्राणि चायुधानि च संपद्ध भूयः प्राप्त्यय। महाकायसिश्चवनप्रासी स एवास्मान् हन्यादिति यंकाकुरुचिचान्त्रत्याह । मत्यरांश्च केऽपि न हिसंत्यतो युष्माकं अद्रमेदेति ॥५५॥ इति पष्ठस्कंघे टीकायां नवमोऽष्यायः ॥ ९ ॥ दश्मे केशवादिष्टद्ष्यङ्किर्थजवज्ञध्व ॥ इंद्रोऽयुष्यत वृत्रेण सासुरेण

श्रीधरी

27 0 2 0

सिनर्जरः ॥ १ ॥ १ ॥ मोदमान एव तन्मुखाद्धर्मं श्रोतुकामः प्रत्याचक्षाण इवोवाच । अपीति द्वाभ्याम् ॥२॥ हे वृंदारकाः! अपि कि संस्थायां मृत्यौ योऽभिद्रोहो दुःखं तं न जानीथ ॥३॥ आतमा देहः वयं जानीम एव किंतु श्रीविष्णुरस्मन्मुखेन याचत इति चेत्तत्राह । याचते विष्णवेऽपि दातुं क उत्सहेत ॥ ४ ॥ पुण्यश्लोकैगीड्यानि कर्माणि येपाम् ॥ ५ ॥ याचको यदि वेद तिईं न याचेत यदीश्वरो दानसमर्थश्रेत्रहिं सोऽपि नेति नाह । अतो यथा तव संकटं स्वार्थपरा वयं न जानीम एवं प्रत्याचक्षाणस्त्वमस्मत्संकटं न जानासीति भावः ॥ ६ ॥ मे मया प्रत्युदाहृताः प्रत्युक्ताः मां त्यजंतं त्यक्त्वा यांतमात्मानं देहम् ॥ ७ ॥ अध्रवेणात्मना देहेन हे नाथाः ॥ ८ ॥ भृतानां शोकेन शोचित हर्षेण हृष्यति य आत्मा स्वयं तस्य यो धर्म एतावानेवाच्यय इत्यर्थः

॥२॥ अपि वृंदारका यूयं न जानीथ शरीरिणाम्।। संस्थायां यस्त्विभद्रोहो दुःसहश्चेतनापहः ॥ ३ ॥ जिजीविष्णां जीवानामात्मा पेष्ठ इहेप्सितः ॥ क उत्सहेत तं दातुं भिक्षमाणाय विष्णवे ॥ ४ ॥ देवा ऊचुः ॥ किं नु तद्दुस्त्यजं ब्रह्मन्पुंसां भूतानुकंपिनाम् ॥ भवद्विधानां महतां पुण्यश्लोकेड्य-कर्मणाम् ॥ ५ ॥ ननु स्वार्थपरो लोको न वेद परसंकटम् ॥ यदि वेद न याचेत नेति नाह यदीश्वरः ॥ ६ ॥ ऋषिरुवाच ॥ धर्मं वः श्रोतुकामेन यूयं मे प्रत्युदाहृताः ॥ एष वः प्रियमात्मानं त्यजंतं संत्यजाम्यहम् ॥ ७ ॥ योऽध्रवेणात्मना नाथा न धर्मं न यशः पुमान् ॥ ईहेत भूतदयया स शोच्यः स्थावरैरपि ॥ ८ ॥ एतावानव्ययो धर्मः पुण्यश्लोकैरुपासितः ॥ यो भृतशोकहर्षाभ्यामात्मा शोचित हृष्यति ॥ ९ ॥ अहो दैन्यमहो कष्टं पारक्यैः क्षणभंगुरैः ॥ यन्नोपकुर्यादस्वार्थैर्मर्त्यः स्वज्ञातिविग्रहैः ॥ १० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं कृतव्यवसितो दध्यङ्ङाथर्वणस्तनुम् ॥ परे भगवति ब्रह्मण्यात्मानं संनयन् जहौ ॥ ११ ॥ यताक्षासुमनोबुद्धिस्तत्त्वदृग्ध्वस्तवंधनः ॥ आस्थितः परमं योगं न देहं बुबुधे गतम् ॥ १२ ॥ अथेंद्रो वज्रमुद्यम्य निर्मितं विश्वकर्मणा ॥ मुनेः शुक्तिभिरुत्सिको भगवत्तेजसाऽन्वितः ॥ १३ ॥ वृतो देवगणैः सर्वैर्गजेंद्रोपर्यशोभत ॥ स्तूयमानो मुनिगणैस्त्रैलोक्यं हर्षयन्निव ॥ १४ ॥ बृत्रमभ्यद्रवच्छेत्तमसुरानीकयूथपैः ॥ पर्यस्तमोजसा राजन्कद्धो रुद्र इवांतकम् ॥ १५ ॥ ततः सुराणामसुरै रणः परमदारुणः ॥ त्रेतामुखे नर्मदायामभवत्प्रथमे युगे ॥ १६ ॥ रुद्रैर्वसुभिरादित्यैरश्विभ्यां पितृविह्निभः ॥ मरुद्धिऋंभुभिः साध्यैर्विश्वेदेवैर्मरु-त्पतिम् ॥ १७ ॥ दृष्ट्वा वज्रधरं शक्रं रोचमानं स्वमायया ॥ नामृष्यन्नसुरा राजनमधे वृत्रपुरःसराः ॥१८॥ नमुचिः शंबरोऽनर्वा द्विमूर्धा ऋषभोऽ-म्बरः ॥ हयग्रीवः शंकुशिरा विप्रचित्तिरयोमुखः ॥ १९॥ पुलोमा वृषपर्वा च प्रहेतिहैंतिरुत्कलः ॥ दैतेया दानवा यक्षा रचांसि च सहस्रशः ॥ २०॥

॥ ९ ॥ पारक्यैः श्वन्तालादिभद्येः अस्त्रार्थेरात्मोपयोगशून्यैः स्वं वित्तम् । ज्ञातयः पुत्रादयः । विग्रहो देहः तैनीपकुर्यादिति यत् ॥ १० ॥ कृतं व्यवसितं निश्रयो येन । आत्मानं चेत्रज्ञं सन्नयन्नेकीकुर्वस्ततुं जहौ ॥ ११ ॥ यता अक्षादयो येन । तत्त्वं पश्यतीति तथा । ध्वस्तानि वंधनानि यस्य ॥१२॥ अथेन्द्रोऽशोभतेत्युत्तरेणान्वयः । मुनेः शुक्तिभिरस्थिभिनिर्मितम् । उत्सिक्त ऊर्जितः । मुनेरस्थिभिरिति वा पाठः ॥ १३ ॥ १४ ॥ असुरानीकानां यूथपैः पर्यस्तं परिवृतम् ॥१५॥ रणः संग्रामः । प्रथमे चतुर्युगे त्रेतायुगस्य मुखे आरंभे ॥ १६ ॥ १७ ॥ नामृष्यन्नासहंत

112811

॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ शतध्नी च चतुईस्ता लोहकंटकसंचिता ॥ भ्रशुंडी सर्वतो लोहकंटकानुकमोत्रनेत्यभिधानम् ॥ २३ ॥ पुंखो मृठदेशः। एकस्य मृठदेशमनु तत्संलग्नो-Sपरस्य पुंखो यथा भवति तथा नमस्यैर्घनैज्योंतींपीवेत्यनेन तेपां तदप्राप्तिः सचिता॥ २४ ॥ तामेवाह । न त इति । शस्त्राणामस्राणां च यानि वर्पाणि तेपामोघाः नासेदुर्ने प्राप्तः । सिद्धपथे आकाशे ॥२५॥ चीणा अस्त्राणां च ओघा येपाम् । गिरिशृंगैद्धं मेंरुपलेश्व ॥२६॥ तानिंद्रसैनिकान् शस्त्राणामस्त्राणां च पूगैः समूहँग्चतान् क्षतशून्यान्स्विम्तिनः सुविनो द्वमादिभिश्वाविक्षता-श्विशाम्य दृष्ट्वा । वृत्रो नाथो येपां ते तत्रसुर्भीताः ॥ २७ ॥ कृताः पुनः कृताः । कृष्णोऽनुक्लो येपां तेषु देवगणेषु । रुश्ताः रुश्त्यः । अकृत्याण्यो रूचाः परुषा वाचो यथा महत्स क्षोभकर्थों न भवंति तद्वत् ॥२८॥ हतो युद्धे दर्थों येषां ते । आत्तः परैर्ग्रहीतः सारो धैयं येषां ते अति प्रसिद्धा अपि ते दैत्याः एवं ते इत्यस्यापीनस्करपम् । आजिमुखं युद्धारंभे पति विसृज्य

सुमालिमालिप्रमुखाः कार्तस्वरपरिच्छदाः ॥ प्रतिषिद्धचेंद्रसेनाग्यं मृत्योरपि दुरासदम् ॥ २१ ॥ अभ्यर्दयन्नसंभ्रांताः सिंहनादेन दुर्मदाः ॥ गदाभिः परिघेर्वाणैः प्रासमुद्गरतोमरैः ॥ २२ ॥ शूलैः परश्वधैः खड्गैः शतन्नीभिर्भुशुंडिभिः ॥ सर्वतो आकिरन् शस्त्रेरस्रेश्च विबुधर्पभान् ॥ २३ ॥ न तेऽ-दृश्यन्त संबन्नाः शरजालैः समंततः ॥ पुंखानुपुंखपिततैज्योतींपीव नभोघनैः ॥२४॥ न ते शस्त्रास्त्रवर्षीवा ह्यासेदुः मुरसैनिकान् ॥ बिन्नाः सिद्धपर्य देवैर्लघुहस्तैः सहस्रधा ॥ २५ ॥ अथ शीणास्त्रशस्त्रीघा गिरिशृंगद्भमोपलैः ॥ अभ्यवर्षनपुरवलं चिच्छिदुस्तांश्च पूर्ववत् ॥ २६ ॥ तानश्तानस्व-स्तिमतो निशाम्य शस्त्रास्त्रपूर्गेरथ वृत्रनाथाः ॥ दुमैर्दषद्भिविधाद्रिशृंगैरविक्षतांस्तत्रसुरिंद्रसैनिकान् ॥ २० ॥ सर्वे प्रयासा अभवन्विमोघाः कृताः कृता देवगणेषु दैत्यैः ॥ कृष्णानुकूलेषु यथा महत्यु चुद्रैः प्रयुक्ता रुशती रूक्षवाचः ॥ २८ ॥ ते स्वप्रयासं वितथं निरीच्य हरावभक्ता हतयुद्ध-दर्गाः ॥ पलायनायाजिमुखे विसृज्य पतिं मनस्ते दधुरात्तसाराः ॥ २९ ॥ वृत्रोऽसुरांस्ताननुगान्मनस्वी प्रधावतः प्रेच्य वभाष एतत् ॥ पलायितं प्रेच्य बलं च भगनं भयेन तीव्रेण विहस्य वीरः ॥ ३० ॥ कालोपपन्नां रुचिरां मनस्विनामुवाच वाचं पुरुषप्रवीरः ॥ हे विप्रचित्ते नमुचे पुलोमन्म-यानर्वन् शंबर मे शृणुष्वम् ॥ ३१ ॥ जातस्य मृत्युप्रव एव सर्वतः प्रतिक्रिया यस्य न चेह क्कृता ॥ लोको यशश्राथ ततो यदि ह्यमुं को नाम मृत्युं न वृणीत युक्तम् ॥३२॥ द्रौ संमताविह मृत्यू दुरापौ यद्वह्मसंधारणया जितासुः ॥ कलेवरं योगरतो विजह्याद्यद्रणीवीरशये अनिवृत्तः ॥३३॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कंधे दशमो अध्यायः ॥१०॥ श्रीशुक उवाच ॥ त एवं शंसतो धर्मं वचः पत्युरचेतसः ॥ नैवागृह्धनभयत्रस्ताः पठा-पलायनाय मनो दधः । यतो हरावभक्ताः ॥२९॥ प्रधावतः पलायमानान्त्रेच्य आदावेव तीब्रेण भयेन पलायितं भग्नं च तद्वलं सैन्यं तच प्रेच्य एतद्वच्यमाणं वभाषे ॥३०॥ तदेव विशिनष्टि। कालोपपन्नामवसरोचितां मनस्विनां रुचिरां हे भय ! हे अनर्वन् ! मे वाचं शृणुत ॥३१॥ ततो मृत्योरिह यशो लोकः स्वर्धश्च यदि स्यात् । अय तर्हि अमुं मृत्युं युक्तं समीचीनं प्राप्तं वा ॥३२॥ ब्रह्मसंघारणया कलेवरं जह्यादिति यत्स एको मृत्युः वीरशये रणभूमावनिवृत्तोऽपराङ्गुखः सन् जह्यादिति यत्स एकः । तौ द्वाविह शास्त्रे संमतौ मृत्यू । तथा च स्मृतिः। द्वाविमौ पुरुषी लोके सूर्यमंडलमेदिनौ ॥ पित्राङ्योग्युक्तश्र रणे चाभिमुखो इत इति ॥ ३३ ॥ इति पष्टस्कंधे टीकायां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ एकादशे तु वृत्रस्य युध्यमानस्य विज्ञणा ॥ भक्तिज्ञानवलोदकी-

श्चित्रा वाचोऽनुवर्णिताः ॥ १ ॥ शंसतः कथयतः पत्युर्वचः ॥ १ ॥ कालानुक्लैः कालानुवर्तिभिः । काल्यमानां विद्राव्यमाणाम् ॥ २ ॥ अमर्षितोऽसहमानस्तांस्निद्शानिवार्य निर्मत्स्य वेदं वच्यमाणमुवाच ॥ ३ ॥ तदेवाह द्वाभ्याम् । मातुरुचिरितैः पुरीपप्रायैः । प्रथमांतपाठे देवानां संबोधनम् । पृष्ठतो हतैर्दैत्यैः किंचित् । न यशो नापि धर्मः । तदेवाह । न हीति ॥ ४ ॥ प्रधने संग्रामे । सारं धैर्यं हृदि चेत्तिहैं हे जुल्लकाः जुद्राः ! मात्रं क्षणमात्रमग्रे निष्ठत । न चेदिह लोकभोगे स्पृहाऽस्ति ॥५॥ सुरगणान् रिपून् । सुमहान्त्राणो वलं यस्य । येन विचेतसो वभृतुः ॥६॥ वृत्रस्य विस्फोटनेन नादेन ॥७॥ उद्यतं शूलं येन। नालं वनं नलानां वनं उद्गतो मदो यस्य स युथपितर्गजो यथा मर्दयित ॥ ८ ॥ १० ॥ सप्तधनुःप्रमाणं देशम् ॥११॥ सन्नोऽवसन्नो यनपरा नृप ॥१॥ विशीर्यमाणां पृतनामासुरीमसुर्षभः॥ कालानुकूलैक्षिदशैः काल्यमानामनाथवत्॥२॥ दृष्टाऽतप्यत संकुद्ध इन्द्रशत्रुरमर्पितः॥ तान्निवार्योजसा राजन्निर्भत्स्येंदमुवाच ह ॥ ३ ॥ किं व उचरितैर्मातुर्धावद्भिः पृष्ठतो हतैः ॥ न हि भीतवधः श्लाध्यो न स्वर्यः शूरमानिनाम् ॥४॥ यदि वः प्रथने श्रद्धा सारं वा चुल्लका हृदि ॥ अग्रे तिष्ठत मात्रं मे न चेद्ग्राम्यसुखे स्पृहा ॥ ५॥ एवं सुरगणान्कुद्धो भीषयन्वपुषा रिपून् ॥ व्यन-दत्सुमहाप्राणो येन लोका विचेतसः ॥६॥ तेन देवगणाः सर्वे वृत्रविस्फोटनेन वै ॥ निपेतुम् विंता भूमौ यथैवाशनिना हताः॥ ७ ॥ ममर्द पद्भवां सुरसैन्यमातुरं निमीलिताचं रणरंगदुर्मदः ॥ गां कंपयन्नुद्यतशूल ओजसा नालं वनं यूथपितर्यथोन्मदः ॥ ८ ॥ विलोक्य तं वत्रधरोऽत्यमर्षितः स्वरात्रवेऽभिद्रवते महागदाम् ॥ विचेष तामापततीं सुदुःसहां जग्राह वामेन करेण लीलया ॥ ९ ॥ स इन्द्ररात्रुः कुपितो भृशं तया महेंद्रवाहं गद-योग्रविक्रमः ॥ जघान कुंभस्थल उन्नदन्मधे तत्कर्म सर्वे समपूजयन्नप ॥ १०॥ ऐरावतो वृत्रगदाऽभिमृष्टो विघूर्णितोऽद्रिः कुलिशाहतो यथा ॥ अपासरद्भिन्नमुखं सहेंद्रो मुंचन्नसृक्तप्तधनुर्भृशार्तः ॥११॥ न सन्नवाहाय विषण्णचेतसे प्रायुंक्त भूयः स गदां महात्मा ॥ इन्द्रोऽमृतस्यंदिकराभि-मर्शावीतव्यथः क्षतवाहो अवतस्थे ॥१२॥ स तं नृपेंद्राहवकाम्यया रिपुं वज्रायुधं भातृहणं विलोक्य ॥ स्मरंश्च तत्कर्म नृशंसमंहः शोकेन मोहेन हसन् जगाद ॥१३॥ वृत्र उवाच ॥ दिष्टचा भवान्मे समवस्थितो रिपुर्यो बह्महा गुरुहा आतृहा च ॥ दिष्टचा अनुणो अद्याहमसत्तम त्वया मच्छूलनिर्मि-न्नदृषदृष्ट्दाऽचिरात् ॥ १४ ॥ यो नोऽग्रजस्यात्मविदो द्विजातेर्गुरोरपापस्य च दीक्षितस्य ॥ विश्रम्य खड्गेन शिरांस्यवृश्चत्पशोरिवाकरुणः स्वर्ग-कामः ॥ १५॥ हीश्रीदयाकीर्तिभिरुज्झितं त्वां स्वकर्मणा पुरुषादैश्च गर्ह्यम् ॥ कुच्छ्रेण मच्छूलविभिन्नेदेहमस्पृष्टविह्नं समदंति गृशाः ॥ १६॥ वाहो यस्य तस्मै न प्रायुंक्त । अमृतस्यंदी अमृतस्यवी यः स्वकरस्तेनाभिमर्शः स्पर्शस्तेन वीतव्यथो गतदुःखः क्षतो वाहो यस्येन्द्रस्य स तथाभूतोऽवतस्थे ॥१२॥ स वृत्रः । हे नृपेंद्र ! आहव-काम्यया युद्धेच्छयाऽवस्थितम् । आतृहणं आता विश्वरूपस्तस्य हंतारम् । नृशंसं कृरं तदेवांहः पापं तस्य कर्म स्मरन् ॥१३॥ यो ब्रह्महा ब्राह्मणं हतवान्विशेषतः स्वगुरुं मम च आतरं स भवान-ग्रतः समवस्थितः। एतिह्या भद्रं जातम्। दिप्छोत्यव्ययमानंदार्थे। हे असत्तम ! मम शूलेन निर्भिन्नं दणतुन्यं हत् हृदयं यस्य तेन त्वया निमित्तभूतेनाद्याचिरादेव भ्रातुरनृणोऽहं स्यामेतच दिष्छा ॥ १४ ॥ स्वर्गकामो यो भवानवृत्रत् । स्वर्गकामो याज्ञिकः पशोरिवेति वा ॥ १५ ॥ तं त्वामस्पृष्टविद्विगदग्धदेहं समदंति । वर्तमानसामीप्ये वर्तमानविद्विराः ॥१६॥ अन्येऽपि ये अज्ञा इह

त्वा त्वां नृशंसमनु महामुद्यतास्ताः संतो यदि प्रहरंति तैर्भृतनाथान्भैरवादीनयच्यामि । कथंभृतैः । निशातं तीच्णीकृतं यन्मम त्रिशूलं तेन निर्मिन्नो गलो येषां तैः ॥१७॥ अथो अथवा । हे हरे भो इंद्र ! यदि भवानेव मम शिरो हर्ता हरिष्यति तत्र तथा सत्यनृणो विम्रक्तकर्मगंधः सन्भृतेभ्यो विल देहेन विधाय मनस्विनां पाद्रजः प्रपत्स्ये घीराणां पदं प्राप्त्यामि ॥ १८ ॥ जीवितादिष मृत्युरेव ममाभिम्पत इत्याशयेनाह । सुरेशेति । न हिनोपि निह क्षिपिस । गदेव बच्चोऽपिविफलो यास्यतीति संशयं मा कार्षाः । कृपणादर्थः प्रयोजनं यस्याः सा याच्या यथा निष्कता तथा न स्यात् ॥१९॥ अमोघरवे हेतुं वदंस्तं प्रोत्साहयति । निवित । तेजितस्तीचणीकृतः । शत्रुं मां जिह । विष्णुना यंत्रितः प्रोरतः ॥२०॥ इननेन मम पीडा स्यादित्यिष मा संशयिष्ठा इत्याह । अह-मिति । संकर्षणो मत्पितिर्थशह तथा तदीयचरणारविदे मनः समाधाय मुनेयोगिनां गतिमहं यास्यामि । तव वचस्य रहसा छिलितिङ्कानो ग्राम्यपाशो विषयभोगलक्षणो वन्घो यस्य । अपविद्धलोक-स्त्यक्तदेहः ॥२१॥ तिर्हे भगवानसंकर्षणः स्वभृत्याय महामेव स्वर्गादिसंपदो दास्यतीत्यिष मा संशयिष्ठा इत्याह । पुंसामिति । स्वर्गे भूमौ रसातले च याः संपदस्ताः किल निश्चितं न राति न

अन्येऽनु ये त्वेह नृशंसमज्ञा ये ह्यदास्त्राः प्रहरंति मह्यस् ॥ तैर्भूतनाथान्सगणान्निशातित्रशूलिनिर्भन्नगर्लेर्यजामि ॥१७॥ अयो हरे मे कुलिशेन वीर हर्ता प्रमध्यैव शिरो यदीह ॥ तत्रानुणो भूतबिछं विधाय मनस्विनां पादरजः प्रपत्स्ये ॥१८॥ सुरेश कस्मान्न हिनोषि वज्रं पुरःस्थिते वैरिणि मय्यमोघम् ॥ मा संशियष्टा न गदेव वज्रं स्यान्निष्फलं कृपणार्थेव याच्ञा ॥ १९ ॥ नन्वेष वज्रस्तव शक्र तेजसा हरेर्दधीचेस्तपसा च तेजितः ॥ तेनैव शत्रुं जिह विष्णुयंत्रितो यतो हरिर्विजयः श्रीर्गुणास्ततः ॥ २० ॥ अहं समाधाय मनो यथाह संकर्षणस्त चरणारिवदे ॥ त्वद्व त्र रहोलुलित-शाम्यपाशों गतिं गुनेर्याम्यपविद्धलोकः ॥ २१ ॥ पुंसां किलैकांतिधयां स्वकानां याः संपदो दिवि भूमौ रसायाम ॥ न राति यदुद्वेप ऊद्वेग आधि-र्मदः कलिर्व्यसनं संप्रयासः ॥२२॥ त्रैवर्गिकायासविघातमस्मत्पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शकः ॥ ततो उनुमेयो भगवत्प्रसादो यो दुर्लभो अकंचनगोचरो उन्येः ॥ २३ ॥ अहं हरे तव पादैकम्लदासानुदासो भविता अस्म भूयः ॥ मनः स्मरेतासुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक्कम करोतु कायः ॥ २४ ॥ न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठचं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् ॥ न योगसिद्धोरपुनर्भवं वा समंजस त्वा विरहय्य कांचे ॥ २५ ॥ अजातपशा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः ज्ञुधार्ताः ॥ प्रियं प्रियेव व्युपितं विषण्णा मनो ऽरविंदाच दिद्दक्षते त्वाम् ॥ २६ ॥ ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचके ददाति। तत्र हेतुः। यद्याभ्यो द्वेपादयो भवंति ॥२२॥ तहिँ स्वभक्तस्य किँ विधत्ते तत्राह । त्रैविगको धर्मार्थकामविषयो य आयासम्तस्य विधत्ते विधत्ते तत आयासोपरमाददुमेयो न त्वैश्वर्या-दिना । अतः सम्यग्भगवत्प्रसादाभावात्तव संपदो भविष्यंतीति भावः ॥ २३ ॥ एविमद्राय स्वाभिष्रायं निवेद्य भगवंतं ब्रार्थयते । अहिमति । तव पादावेव एकं मुरुमाश्रयो येपां तेपां दासा-नामनुदासो भूयो भविताऽस्मि भविष्यामि भवेषम् । असुपतेः प्राणनाथस्य तव गुणानमम मनः स्मरतः । वागपि तानेव कीर्तयतः । कायस्तवैव कर्म करोतः ॥ २४ ॥ ननु किं दास्येन तुभ्यं महाफलानि दास्यामि तत्राह । नाकपृष्ठं भ्रुवपदं ब्रह्मलोकादिकं च हे समंजस निश्चिलसौभाग्यनिधे ! त्वा त्वां विरहय्य पृथक्कृत्य न कांचे नेच्छामि ॥ २५ ॥ तिई किमिच्छिस तदाह । अजातपक्षाः खगा घूकादिभिः पीडिता यथा मातरं यथा च दाभ्ना बद्धा वालवत्सा स्तन्यं यथा च व्युपितं दूरदेशगतं प्रियं कामेन विपण्णा प्रिया मे मनस्तापत्रयपीडितं कर्मभिवेंद्धं

श्रीधरी

- 00

कामादिशिविषणां च त्वां दिद्दक्षते द्रप्टुमिच्छतीत्यर्थः ॥ २६ ॥ उत्तमश्लोकस्य तत्र जनेषु भक्तेष्वेव सख्यं भ्र्यात् । त्वन्मायया देहादिष्वासक्तिचित्तस्य भ्रयोऽपि तेष्वासिक्तर्न भृयात् ॥ २७ ॥ इति पष्टस्कंघे टीकायामेकादशोऽष्यायः ॥ ११ ॥ द्वादशेऽतिविषणोन स्वयप्रत्साहितेन तु ॥ महेंद्रेण महायुद्धे वृत्रस्य वध ईर्यते ॥ १ ॥ महायुक्षं श्रीविष्णुप् । अप्तु प्रलयोदके ॥ १ ॥ युगांताग्निवत्कठोरा जिह्वा शिखा यस्य तत् । आविष्य आमयित्वा ॥ २ ॥ तत्स्वे आपतदागच्छत् । विचलत्परिश्रमत्। ग्रहश्चोच्का च ग्रहोच्कं तद्रद्दुष्प्रेच्यम् । शतं पर्वाणि यस्य तेन । उरगराजो वासुकिस्तस्य भोगो देहस्तदाकारम् ॥ ३ ॥ हनौ कपोलप्रांते । अमरेभमैरावतं च ॥ ४ ॥ ५ ॥ पुनश्च तमाह वृत्रः । हे हरे इंद्र ! ॥६॥ सदा जयो नैव किंतु भ्रमतः स्वकर्मभिः ।। त्वन्माययात्मात्मजदारगेहेष्वासक्तवित्तस्य न नाथ भूयात् ।।२७।। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कंधे एकादशोऽध्यायः ।।११॥ ऋषिरुवाच ॥ एवं जिहासुर्नृप देहमाजौ मृत्युं वरं विजयानमन्यमानः ॥ शूलं प्रगृह्याभ्यपतत्सुरेंद्रं यथा महापुरुषं कैटभोऽप्सु ॥१॥ ततो सुगांता-मिकठोरजिह्नमाविद्धच शूलं तरसाऽपुरेंद्रः॥ चिप्त्वा महेंद्राय विनद्य वीरो हतोऽसि पापेति रुषा जगाद ॥ २ ॥ ख आपतत्तद्विचलद्ग्रहोल्कवन्नि-रीच्य दुष्प्रेच्यमजातविक्कवः ॥ वज्रेण वज्री शतपर्वणाऽिच्छनद्भजं च तस्योरगराजभोगम् ॥ ३ ॥ छिन्नैकवाहुः परिघेण वृत्रः संरब्ध आसाद्य गृहीतवज्रम् ॥ हनौ तताडेंद्रमथामरेभं वज्रं च हस्तान्न्यपतन्मघोनः ॥४॥ वृत्रस्य कर्मातिमहाद्भृतं तत्सुरासुराश्चारणसिद्धसंघाः ॥ अपूजयंस्त-त्पुरुह्तसंकटं निरीच्य हाहेति विचुकुशुर्भृशम् ॥५॥ इन्द्रो न वज्रं जगृहे विलज्जितश्रयुतं स्वहस्तादिरसिननधौ पुनः ॥ तमाह दृत्रो हर आत्तवज्रो जिह स्वरात्रुं न विषादकालः ॥ ६ ॥ युयुत्सतां कुत्रचिदाततायिनां जयः सदैकत्रं न वै परात्मनाम् ॥ विनैकमुत्पत्तिलयस्थितीश्वरं सर्वज्ञमाद्यं पुरुषं सनातनम् ॥ ७ ॥ लोकाः सपाला यस्येमे श्वसंति विवशा वशे ॥ द्विजा इव शिचा वद्धाः स काल इह कारणम् ॥ ८ ॥ ओजः सहो बलं प्राणममृतं मृत्युमेव च ॥ तमज्ञाय जनो हेतुमात्मानं मन्यते जडम् ॥९॥ यथा दारुमयो नारी यथा यंत्रमयो मृगः ॥ एवंभूतानि मधवननीशतं-त्राणि विद्धि भोः ॥ १० ॥ पुरुषः प्रकृतिर्व्यक्तमात्मा भूतेंद्रियाशयाः ॥ शक्नुवंत्यस्य सर्गादौ न विना यदनुत्रहात् ॥ ११ ॥ अविद्वानेवमात्मानं मन्यते उनीशमीश्वरम् ॥ भूतैः सुजति भ्तानि ग्रसते तानि तैः स्वयम् ॥१२॥ आयुः श्रीः कीर्तिरैश्वर्यमाशिषः पुरुषस्य याः॥ भवंत्येव हि तत्काले यथाऽनिच्छोर्विपर्ययाः ॥ १३ ॥ तस्माद्कीर्तियशसोर्जयापजययोरपि ॥ समः स्यात्सुखदुःखाभ्यां मृत्युजीवितयोस्तथा ॥ १४ ॥ सत्त्वं रजस्तम कुत्रचिज्जय एकत्र कुत्रचित्रेत । यद्वा कुत्रचिदपि युयुत्सतां सदा जयो नैव किंत्वेकत्रैव । कदाचिदेवेत्यर्थः । परो देह आत्मा येषां पराधीनात्मनामिति वा।आद्यमनादिम् । सनातनं नित्यम् ॥७॥ पराधीनतामेवाह । लोका इति सप्तभिः । यस्य वशे स्थिताः स्वयं विवशाः संतः श्वसंति चेष्टंते । द्विजाः पित्तणः । शिचा जालेन । कालः कलयतीति भगवान इह जयादौ कारणम् ॥८॥ ओज आदिहर्षं कालं तं हेतुमज्ञायाविज्ञाय जडं संतमात्मानं देहं हेतुं मन्यते ॥ ९ ॥ १० ॥ नतु स्वारंभकप्रधानपुरुवादितंत्राणीति युक्तं तत्राह । पुरुष इति । व्यक्तं महत्तत्त्वम् । आत्माऽहंकारः गरशा

भृतैरिति । स्वयमीश्वरः ॥१२॥ ननु त्वया पराजितस्य मम जयादिशंकैव नास्ति किमिति मां बलाद्युद्धे प्रवर्तयसि तत्राह । आयुरिति । तत्काले जयादिकाले । विपर्यया अकीरर्यादयः ॥ १३ ॥ यस्मादेवं सर्वमीश्वराधीनं तस्मात्समः स्याद्धर्पविपादहीनो भवेत् ॥ १४ ॥ समदृष्टानुपायमाह । सन्विमिति । दर्पादिभिन् बद्धचते ॥१५॥ दर्पविपादिनवृत्ये तवाहमेव गुरुरित्याह । पद्येति । वृवणमायुधं भ्रजश्व यस्य ॥१६॥ अनियत्तवं द्यूतरूपकेणोपसंहरति । प्राण एव ग्लहः पणो यस्मिन् । इपव एवाक्षाः पाशका यस्मिन् । वाहनान्येवेतस्ततश्वालयमानान्यासनानि फलका यस्मिन्

इति प्रकृतेर्नात्मनो गुणाः ॥ तत्र साक्षिणमात्मानं यो वेद नस वद्धचते ॥१५॥ परय मां निर्जितं शक्र वृक्णायुधभुजं मधे ॥ घटमानं यथाशक्ति तव प्राणजिहीर्षया ॥१६॥ प्राणग्लहोऽयं समर इष्वक्षो वाहनासनः ॥ अत्र न ज्ञायतेऽमुष्य जयोऽमुष्य पराजयः ॥ १७ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इन्द्रो वुत्रवचः श्रत्वा गतालोकमपूजयत् ॥ गृहीतवज्ञः प्रहसंस्तमाह गतविस्मयः ॥ १८ ॥ इन्द्र उवाच ॥ अहो दानव सिद्धोऽसि यस्य ते मतिरी-दृशी ॥ भक्तः सर्वात्मना ५ ५ तमानं सुहृदं जगदीश्वरम् ॥ १९ ॥ भवानतार्षीनमायां वै वैष्णवीं जनमोहिनीम् ॥ यदिहायासुरं भावं महापुरुपतां गतः ॥ २० ॥ खिल्वदं महदाश्चर्यं यद्रजःप्रकृतेस्तव ॥ वासुदेवे भगवति सत्त्वात्मिन दढा मितः ॥ २१ ॥ यस्य भक्तिर्भगवति हरौ निःश्रेयसेश्वरे ॥ विकीडतो उमृतां भोधो किं चुद्रैः खातकोदकैः ॥ २२ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति ब्वाणावन्योन्यं धर्मजिज्ञासया नृप ॥ युय्धाते महावीर्याविद्रवृत्रो युधांपती ॥ २३ ॥ आविद्धच परिघं वृत्रः कार्ष्णायसमरिंदमः ॥ इन्द्राय प्राहिणोद्धोरं वामहस्तेन मारिष ॥ २४ ॥ स तु वृत्रस्य परिघं करं च करभोपमम् ॥ चिच्छेद युगपद्देवो वज्रेण शतपर्वणा ॥२५॥ दोर्भ्यामुत्कृत्तमूलाभ्यां वभौ रक्तस्रवोऽसुरः॥ छिन्नपत्तो यथा गोत्रः खाद्भ्रष्टो विज्ञणा हतः ॥२६॥ कृत्वा धराँ हनुं भूमौ दैत्यो दिव्यत्तरां हनुष् ॥ नभोगंभीरवक्त्रेण लेलिहोल्बणजिह्नया ॥ २७ ॥ दंष्ट्राभिः कालकल्पाभिर्यसन्निव जगत्त्रयम् ॥ अतिमात्रमहाकाय आचिपंस्तरसा गिरीन् ॥ २८ ॥ गिरिराट् पादचारोव पद्भवां निर्जरयन्महीम् ॥ जग्रास स समासाच वित्रणं सहवाहनम् ॥ २९॥ महाप्राणो महावायों महासर्प इव द्विपम् ॥ वृत्रग्रस्तं तमालच्य सप्रजापतयः सुराः ॥ हा कप्टमिति निर्विण्णाश्चकशुः समहर्षयः ॥ ३० ॥ निगीर्णोऽप्यसुरेंद्रेण न ममारोदरं गतः ॥ महापुरुषसन्नद्धो योगमायावलेन च ॥ ३१ ॥ भित्त्वा वञ्रेण तत्कुक्षिं निष्क्रम्य बलिमिडिसुः ॥ उचकर्त शिरः शत्रोगिरिशृंगमिवौजसा ॥ ३२ ॥ वज्रस्तु तत्कंधरमाशुवेगः कृन्तन्समंतात्परिवर्तमानः ॥ न्यपातयत्तावदहर्गणेन यो ॥ १७॥ गतासीकं निष्कपटम् ॥ १८ ॥ भक्तः सेवितवानसि ॥१९॥२०॥२१॥ तस्य तव खातकोदकैर्मतादिजलोपमैः स्वर्गादिभिः किम् ॥ २२ ॥ युथां संग्रामाणां पती मुख्यौ ॥ २३ ॥ हे मारिष श्रेष्ठ राजन् ! ॥ २४ ॥ २५ ॥ उत्कृतं सूलं ययोस्ताभ्यां रक्तं सवतीति तथा । गोत्रः पर्वतः ॥२६॥ कृत्या धरामित्यादेर्जप्रासेति त्वतीयेनान्वयः । नभोवद्गंभोरेण वक्त्रेण । लेलिहः सर्पस्तद्वदुच्नणया जिह्नया ॥ २७ ॥ कालकन्याभिः कालतुच्याभिर्द्धाभिर्प्रसन्निय । आक्षिपन् चालयन् ॥२८॥ निर्जरयन् चूर्णयन् ॥२९॥ महाप्राणो महाबलः । महाबीयों महाप्रभावः ॥३०॥

श्रीघर

अ० १२

महापुरुषे कथचरूपेण श्रीनारायणेन समद्धो दंशितः । योगवलेन माथावलेन च ॥ ३१ ॥ वलभिदिद्रः । उचकर्त चिच्छेद ॥ ३२ ॥ तस्य कन्धरं कन्धराम् । आधुवेगोऽतिवेगवान् । ज्योतिषां स्वर्धादीनाम् । अयने दक्षिणोत्तरगतिरूपे संवत्सरे योऽहर्गणः षष्ट्युत्तरशतत्रयात्मकस्तावताऽहर्गणेन वार्त्रहत्ये वृत्रहत्यायोग्ये काले न्यपातयत् । यद्वा स्वार्थे तद्वितः । वृत्रहत्यायां वृत्रहननार्थे परिवर्तमान इत्यर्थः ॥३३॥ वार्त्रघनिरुंगहेनुहंतुर्वीर्यप्रकाशकैः । वार्त्रहत्याये शवसे एतनासाद्वाय चेत्याद्यस्तिमद्रमभिष्दुवाना अभिष्हुवंतः ॥ ३४ ॥ अलोकं लोकातीतं भगवन्तम् ॥३५॥ इति पष्टस्कंघे टीकायां द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ त्रयोदशे तु वृत्रस्य ब्रह्महत्यामहाभयात्॥ चिरं नष्टोऽवितः शक्रो विष्णुनेति निरूप्यते॥ १ ॥ १ ॥ अनिर्वृतं शक्रमपृष्ट्वा स्वयमेव प्रतिजग्धः ॥ २ ॥ पष्टस्कंघे टीकायां द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ त्रयोदशे तु वृत्रस्य ब्रह्महत्यामहाभयात्॥ चिरं नष्टोऽवितः शक्रो विष्णुनेति निरूप्यते॥ १ ॥ १ ॥ अनिर्वृतं शक्रमपृष्ट्वा स्वयमेव प्रतिजग्धः ॥ २ ॥

ज्योतिषामयने वार्त्रहत्ये ॥ ३३ ॥ तदा च खे दुंदुभयो विनेदुर्गन्धर्वसिद्धाः समहर्षिसंघाः ॥ वार्त्रव्रित्रंगेस्तमभिष्दुवाना मन्त्रैर्मुदा कुसुमेरभ्यवर्षन् ॥३४॥ वृत्रस्य देहान्निष्कांतमात्मज्योतिररिंदम् ॥ पश्यतां सर्वछोकानामलोकं समपद्यतः ॥ ३५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पष्टस्कंधे वृत्रवधो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ वृत्रे हते त्रयो लोका विना शक्रेण सूरिद ॥ सपाला ह्यभवन्सद्यो विज्वरा निर्वृतेन्द्रियाः ॥ १ ॥ देविषिपितृभूतानि दैत्या देवानुगाः स्वयम् ॥ प्रतिजग्मुः स्विधिष्ण्यानि ब्रह्मेशेन्द्रादयस्ततः ॥ २ ॥ राजोवाच ॥ इन्द्रस्यानिर्वृतेर्हेतुं श्रोतुमिच्छामि भो मुने ॥ येनासन्सुखिनो देवा हरेर्दुःखं कुतो अभवत् ॥ ३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ वृत्रविक्रमसंविमाः सर्वे देवाः सहर्षिभिः ॥ तद्वधायार्थयित्रंद्रं नैच्छद्भीतों बृहद्रधात् ॥ ४ ॥ इन्द्र उवाच ॥ स्त्रीभूजलद्रुमैरेनो विश्वरूपवधोद्भवम् ॥ विभक्तमनुगृह्णद्भिवृत्रहृत्यां क माजर्यहम् ॥ ५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ ऋषयस्तदुपाकर्ण्य महेंद्रमिदम्ब्वन् ॥ याजियव्याम भद्रं ते हथमेधेन मा स्म भैः ॥ ६ ॥ हथमेधेन पुरुषं परमात्मानमीश्वरम् ॥ इष्टा नारायणं देवं मोच्यसेऽपि जगद्वधात् ॥ ७ ॥ ब्रह्महा पितृहा गोव्नो मातृहाऽऽचार्यहाऽघवान् ॥ श्वादः पुल्कसको वाऽपि शुद्धचेरन्यस्य कीर्तनात् ॥ ८ ॥ तमश्वमेधेन महामखेन श्रद्धाऽन्वितोऽस्माभिरनुष्ठितेन ॥ हत्वाऽपि सब्रह्म चराचरं त्वं न लिप्यसे किं खलनिब्रहेण ॥९॥ श्रीशुक खाच ॥ एवं संचोदितो विप्रैर्मरुत्वानहनद्रिपुम् ॥ ब्रह्महत्या हते तस्मिन्नाससाद वृषाकिषम् ॥ १० ॥ तयेंद्रः स्मासहत्तापं निर्वृतिर्नामुमाविशत् ॥ होमन्तं वाच्यतां प्राप्तं सुखयंत्यिप नो गुणाः ॥ ११ ॥ तां ददर्शानुधावंतीं चांडालीमिव रूपिणीम् ॥ जरया वेपमानांगीं यद्मग्रस्तामसृक्पटाम् ॥ १२ ॥ विकीर्य पिलतानकेशांस्तिष्ठ तिष्ठेति भाषिणीम् ॥ मीनगध्यसुगन्धेन कुर्वन्तीं मार्गदूषणम् ॥ १३ ॥ नभोगतो दिशः सर्वाः सहस्राचो विशाम्पते ॥

हरेरिंद्रस्य ॥३॥ तस्य दुःखहेतुं वक्तुं प्रस्तावकथामाह । वृत्रविक्रमेत्यादिना । आर्थयनप्रार्थयंत । वृहद्वधाद्वाद्यावणवधाद्भीतः सन् ॥४॥ एनः पापं विभक्तं विभन्य गृहीतम् । मार्जिम शोधयामि ॥ ५॥ ६॥ ७॥ ८॥ ९॥ वृत्राकपिमिंद्रम् ॥१०॥ तया देवादिभिः कारितया । स्मेत्यवधारणे । इन्द्र एव तापमसहत नान्यः । अमुमिद्रं निवृतिर्नाविशत् । ननु धैर्यादिगुणयुक्तस्य कुतो-॥ ५॥ ६॥ ७॥ ८॥ ९॥ वृत्रावतम् ॥१०॥ तया देवादिभिः कारितया । स्मेत्यवधारणे । इन्द्र एव तापमसहत नान्यः । अमुमिद्रं निवृतिर्नाविशत् । ननु धैर्यादिगुणयुक्तस्य कुतो-। ५॥ ६॥ ७॥ ८॥ ९॥ वाच्यतां निवताम् ॥११॥ यन्त्रम्रस्तां क्षयरोगव्याप्ताम् ॥१२॥ मीनस्येव गंधो यस्य स मीनगंधिः स चासावसुश्च श्वासवायुस्तस्य गन्धेन ॥ १३॥ ऽनिवृतिस्तत्राह । हीमन्तं लज्जावतम् । वाच्यतां निवताम् ॥११॥ यन्त्रमप्रस्तां क्षयरोगव्याप्ताम् ॥१२॥ मीनस्येव गंधो यस्य स मीनगंधिः स चासावसुश्च श्वासवायुस्तस्य गन्धेन ॥ १३॥

गरशा

प्रागुदीची दिशं गतः संस्तृणं मानसं सरः ॥१४॥ स इन्द्रः सहस्रं वर्षाणि इष्करनालस्य तन्तृनावसत् । कथंभृतः । न लब्धो भोगो वेन सः । कृतः । यद्यस्मादिह जले वसन्नग्निद्द्रश्च स्वयम् । अग्नेश्व स्वद्तस्य हिवर्भागान्नेतृज्ले प्रवेशसंभवादलब्धभोग इत्यर्थः । पाठांतरे न लब्धो यद्यभागो येन सः ॥१५॥ त्रिणाकं न अकं दुःशं यम्प्रिन्ति नाकः पृण्यलोकः । तृतियं नाकं स्वगम् । ननु मृतुष्पस्य कृतः स्वर्गराज्यं तत्राह । विद्यादिभिरनुभावः स्वर्गपालनसामध्यं यस्य सः । तिहं तिस्मन्तित कथित्रस्य पुनः स्वर्गराग्निस्तत्राह । स नहृपः संपद्ध्यपम्यां यो मदस्तेनांधा बुद्धिन्य संस्य स इंद्रपत्न्या शन्या तिरश्चां गति सर्पयोन्ति नीत उपायेन प्रापितः। एवं ह्यास्ययते । नहृपः किल कदाचिदिद्राणीमुवाच इंद्रस्तावद्दमनस्त्वं मां भजेति । तथा चोवेदितवृत्तांनो वृहस्यित-स्तामुवाच बाह्यणवाह्यशिविकायामास्ह्यातं त्वां भजिष्यामीति बृहि ततोऽसी ब्रह्मशापात्पतिष्यतीति । तथा च वर्षोक्तो नहुपोऽगन्त्यादीन् शिविकायामाम । तदा शीवं नपंसर्वत्यगस्त्यं पदा पस्पर्थ । तेन कृपितेन सर्पो भवेति शप्तो महासर्पोऽजगरोऽभृदिति ॥१६॥ तत इन्द्रः स्वर्गं गतः प्राप्तः । ब्रह्मिरा ब्रह्मिरा ब्रह्मिरा सन् । ब्रह्मिरा सन्यपालको हरिस्तस्य ध्यानेन पर्मर्थ । तेन कृपितेन सर्पो भवेति शप्तो महासर्पोऽजगरोऽभृदिति ॥१६॥ तत इन्द्रः स्वर्गं गतः प्राप्तः । ब्रह्मिरा ब्रह्मिरा ब्रह्मिरा । ब्रह्मिरा । ब्रह्मिरा व्यवस्थानेना व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थानेना । व्यवस्थ

प्राग्नदीचीं दिशं तूर्णं प्रविष्टो नृप मानसम् ॥ १४ ॥ स आवसत्पुष्करनाटतंत्नट्यभागो यदिहामिद्तः ॥ वर्षाणि साहस्रमटिच्तोऽन्तः स चितपन्त्रह्मवधाद्विमोच्चम् ॥ १५ ॥ तावित्त्रणाकं नहुषः राशास विद्यातपोयोगवलानुभावः ॥ स संपदेश्वर्यमदां प्रवृद्धिनीं तिस्तरश्रां गतिमिद्रपत्न्या
॥ १६ ॥ ततो गतो ब्रह्मगिरोपहूत ऋतम्भरध्यानिवारिताघः ॥ पापस्तु दिग्देवत्या हतौ जास्तं नाम्यस्द्वितं विष्णुपत्न्या ॥१७॥ तं च ब्रह्मपयोऽभ्येत्य हथमेथेन भारत ॥ यथावहीक्षयांचकुः पुरुषाराधनेन ह ॥ १८ ॥ अथेन्यमाने पुरुषे सर्वदेवस्यात्मिन ॥ अश्वमेथे महेन्द्रेण वितते
ब्रह्मवादिभिः ॥ १९ ॥ स वे त्वाष्ट्रवथो सूयानिष पापचयो नृप ॥ नीतस्तेनैव शून्याय नीहार इव भानुना ॥ २० ॥ स वाजिमेथेन यथोदितेन
वितायमानेन मरीचिमिश्रैः ॥ इष्ट्वाऽथियज्ञं पुरुषं पुराणमिद्रो महानास विध्तपापः ॥ २१ ॥ इदं महास्यानयरोपपापनां प्रशालनं तीर्थपदानुकीर्तनम् ॥ भक्त्युच्छ्यं भक्तजनानुवर्णनं बहेंद्रभोच् विजयं मरुत्वतः ॥ २२ ॥ पठेयुरास्यानिदं सदा बुधाः शृण्वंत्वयो पर्वणि पर्वणीद्रियम् ॥
धन्यं यशस्यं निखिलाघमोचनं रिपुञ्जयं स्वस्त्ययनं तथाऽऽयुषम् ॥२३॥ इति श्रीमद्भाग्वते महापुराणे पष्टस्कन्थे इन्द्रविजयो नाम त्रयोदशोऽध्यायः
॥ १३ ॥ परीक्षिदुवाच ॥ रजस्तमःस्वभावस्य इह्यन्वृत्रस्य पापमनः ॥ नारायणे भगवति कथमासीद्दृद्वा मितः ॥१॥ देवानां शुद्धसत्त्वानामृरीणां

निवारितमधं येन । प्रागिष तु पापो ब्रह्मवधरहिमद्रं नाम्यभृत्तस्याभिभवं नाकरोत् । कृतः । दिग्देवतया प्रागुदीच्यां दिशि स्थितया श्रीस्त्रण अवितं रिक्षितं संतम् ॥१७॥ पुरुषस्य हरेराराधनं यिस्मस्तेन ॥१८॥ सर्ववेदमयात्मनीति वा पाठः । ब्रह्मवादिभिविततेऽनुष्टितेऽश्वमेधे महेंद्रेणेज्यमाने पुरुषे सित् ॥ १८ ॥ तैनेव पुरुषेणेव शृन्याय नीतः । नाशित इत्यर्थः ॥ २० ॥ अधिकृता यज्ञा येन तम् ॥२१॥ पाठादि विधातमाख्यानं स्तौति । इदिमिति । ब्रह्माल्यतेऽनेनेति ब्रह्माल्यम् । तीथवदस्यानुकीर्तनं यस्मिन् । मक्तेस्न्छ्यो यस्मिन् । मक्तजनानामनुवर्णनं यस्मिन् । महे-द्रम्य मोक्षो यस्मिन् । मरुत्वतो विशेषण जयो यस्मिन् ॥२२॥ इदियं तत्यादवकरं इन्द्रसम्बन्धीति वा । आधुषमायुष्यम् ॥२३॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पष्टस्कन्ये टीकायां त्रयोदशो- इद्यायः ॥ १३ ॥ वृत्रस्य ज्ञानभक्त्यादि श्रत्वा पृष्टः परीक्षिता ॥ हेतुमाह चतुर्भिस्तत्प्राग्जन्मचरितोक्तिभिः ॥ १ ॥ चतुर्दशे तु सहसा कृच्छलव्ये सुते मृते ॥ चित्रकेतोरितस्नेहादितशोको

श्रीध्रो

W. 93

निरूप्यते ॥२॥ रजश्र तमश्र स्वभावो यस्य ॥१॥२॥ भक्तेर्दुर्रुभत्वं प्रपञ्चयित रजोभिरिति त्रिभिः । पार्थिवै रजोभिः परमाणुभिः समाः संख्याताः अनंता इत्यर्थः । जंतवो जीवास्तेषां मध्ये ये केचन कतिपये श्रेयो धर्ममीहन्ते कुर्वेति ॥ ३ ॥ गृहादिसङ्गाद्विमुच्यते । सिद्धचित जानाति ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ न चेन्द्रभिया कृष्णं शरणं गत इत्याह । यः पौरुपेणेति ॥ ७ ॥ ८ ॥ यथा यथावत् मृणु ॥९॥१०॥ भार्यासहस्राणां दश सहसाणि कोटिरित्यर्थः । सांतानिकः स्वयं संतानाहींऽपि पुत्रोत्पादनसमर्थोऽपि तासु संततिं न हेमे । सर्वास्ता वंध्या एव दैवयोगेन मिलिता इति भावः ॥११॥ तदेवाह । बंध्यापतेरिति ॥१२॥१३॥१४॥ उपासीदत्तस्य समीपम्रुपविवेश । समाहितः संयतः ॥१५॥१६॥ अपि किम् । अनामयसारोग्यम् । स्वस्ति श्रुभम् । प्रकृत्यधी-चामलात्मनाम्।। भक्तिर्मुकुंदचरणे न प्रायेणोपजायते ॥२॥ रजोभिः समसंख्याताः पार्थिवैरिह जंतवः॥ तेषां ये केचनेहंते श्रेयो वै मनुजादयः॥३॥ प्रायो मुमुक्तवस्तेषां केचनैव दिजोत्तमाः ॥ मुमुक्णां सहस्रेषु कश्चिन्मुच्येत सिद्धचित ॥४॥ मुक्तानामिप सिद्धानां नारायणपरायणः ॥ सुदुर्छभः प्रशांतात्मा कोटिष्विप महामुने ॥ ५ ॥ वृत्रस्तु स कथं पापः सर्वलोकोपतापनः ॥ इत्थं दृढमितः कृष्ण असीत्संग्राम उल्बणे ॥ ६ ॥ अत्र नः संशयो भूयान् श्रोतुं कौतूहलं प्रभो ॥ यः पौरुषेण समरे सहस्राज्ञमतोषयत् ॥ ७ ॥ सृत उवाच ॥ परीक्षितो ऽथ संप्रश्नं भगवान्बादरायणिः ॥ निशम्य श्रद्दधानस्य प्रतिनन्द्य वचोऽत्रवीत् ॥ ८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ शृणुष्वावहितो राजिनतिहासिममं यथा ॥ श्रूतं द्वैपायनमुखानारदाद्देवला-दिप ॥ ९ ॥ आसीद्राजा सार्वभौमः शूरसेनेषु वै नृप ॥ चित्रकेतुरिति ख्यातो यस्यासीत्कामधुङ्मही ॥ १० ॥ तस्य भार्यासहस्राणां सहस्राणि दशाभवन् ॥ सांतानिकश्चापि नृपो न् हेमे तासु संतितम् ॥ ११ ॥ रूपौदार्यवयोजनमविद्यैश्वर्यश्चियादिभिः ॥ संपन्नस्य गुणैः सर्वैश्चिता वंध्याप-तेरभूत् ॥ १२ ॥ न तस्य संपदः सर्वा महिष्यो वामलोचनाः ॥ सार्वभौमस्य भूश्चेयमभवन्प्रातिहेतवः ॥ १३ ॥ तस्यैकदा तु भवनमंगिरा भगवा-नृषिः ॥ लोकाननुचरन्नेतानुपागच्छ्यहच्छ्या ॥ १४ ॥ तं पूजियत्वा विधिवत्प्रत्युत्थानाईणादिभिः ॥ कृतातिथ्यमुपासीदत्सुखामीनं समाहितः ॥ १५॥ महर्षिस्तमुपासीनं प्रश्रयावनतं क्षितौ ॥ प्रतिपूज्य महाराज समाभाष्येदमत्रवीत् ॥ १६॥ अंगिरा उवाच ॥ अपि तेऽनामयं स्वस्ति पक्तीनां तथात्मनः ॥ यथा प्रकृतिभिर्ग्रप्तः पुमान् राजाऽपि सप्तभिः ॥ १७ ॥ आत्मानं प्रकृतिष्वद्धा निधाय श्रेय आप्नुयात् ॥ राज्ञा तथा प्रकृतयो नरदेवाहिताधयः ॥ १८ ॥ अपि दाराः प्रजाऽमात्या भृत्याः श्रेण्योऽथ मंत्रिणः ॥ पौरा जानपदा भूपा आत्मजा वशवर्तिनः ॥ १९ ॥ नमेव हि राज्यमिति सदृष्टांतमाह । यथा महद्।द्याभिः सप्तिमः प्रकृतिभिः पुमान् जीवो नित्यं गुप्तो भवति । नतु तद्वचितिरेकेण क्षणमपि तिष्ठति तथा राजाःपि सप्तप्रकृतिभिः । स्वाम्यमात्यौ जनपदा दुर्गद्रविणसंचयाः ॥ दंडो मित्रं च तस्यैताः सप्त प्रकृतयो मता इत्युक्तलक्षणाभिनित्यं गुप्तः सन् । स्वामी गुरुः स्वयं वा ॥१७॥ आत्मानं प्रकृतिष्वद्धा साक्षानिधाय तद्तुवर्तिनं कृत्वा श्रेयो राज्यसुखं प्राम्यादित्यर्थः । प्रकृतीनां च सुखं राजाधानमेवेत्याह । हे नरदेव ! तथा प्रकृतयोऽपि राज्ञा आहिताधयो निहित निचेपा धनैः समृद्धा भवंति । पाठांतरे आसमंततो इताधयो निरस्तमनोदुःखा भवंतीत्यर्थः ॥१८॥ प्रजाश्च अमात्याश्च श्रेण्यश्च समयविशेषेण संघशो वर्तमाना विणव्यभृतयः। पौराः पुरवासिनः। जानपदास्तत्तद्शाधिकारिणः। मंत्रसहायो मंत्री कर्मसहायो-

11230

sमास्य इति मेदः ॥१९॥ तव मनः स्ववशे वा न वेत्यर्थात्पृच्छति । यस्यातमा मनोऽनुवशोऽनुवर्ती अधीनः स्यात्तस्य वशगा इमे सर्वे भवंति । किंच लोकाश्र तस्य विल यच्छन्ति ॥ २० ॥ आत्मा भवान् आत्मना न प्रीयते न तुष्यित तत्किम् । परतो वा स्वतो वाऽलब्धकामं त्वां लक्षये ॥२१॥ विदुषा सर्वज्ञेनापि ॥ २२ ॥ लब्धकामत्वं कथयन्पुत्रं याचते । भगवित्रति चतुर्मिः ॥२३॥२४॥ अप्रजमपुत्रम् । ज्ञुक्टुभ्यामन्त्रपानकाममपरे स्वक्वंदनादयो यथा न सुखयन्ति ॥ २५ ॥ पुर्वेः पित्रादिविः सह गतं प्राप्तं तमो नरकं प्रजया यथा तरेम तत्तथा विधेहि ॥ २६ ॥ यस्यात्माऽनुवशश्चेत्स्यात्सर्वे तद्वशगा इमे ॥ लोकाः सपाला यच्छन्ति सर्वे वलिमतंद्रिताः ॥ २० ॥ आत्मना प्रीयते नात्मा परतः स्वत एव वा ॥ लक्षयेऽलब्धकामं त्वां चित्रया शवलं मुखम् ॥ २१ ॥ एवं विकल्पो राजन्विदुपा मुनिनाऽपि सः ॥ प्रश्रयावनतोऽभ्याह प्रजाकामस्ततो मुनिम् ॥ २२ ॥ चित्रकेतुरुवाच ॥ भगवन्कि न विदितं तपोज्ञानसमाधिभिः ॥ योगिनां ध्वस्तपापानां विहरन्तः शरीरिषु ॥ २३ ॥ तथापि पृच्छतो ब्यां ब्रह्मञ्चात्मनि चितितम् ॥ भवतो विदुपश्चापि चोदितस्त्वदनुज्ञया ॥ २४ ॥ लोकपालैरपि प्रार्थ्याः साम्राज्यश्वर्यसम्पदः ॥ न नन्दयन्त्यप्रजं मां चुत्तर्कामिमवापरे ॥ २५ ॥ ततः पाहि महाभाग पूर्वैः सह गतं तमः ॥ यथा तरेम दुस्तारं प्रजया ति इधेहि नः ॥ २६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्यथितः स भगवान्क्रपालुर्बह्मणः सुतः ॥ श्रपित्वा चरुं त्वाष्ट्रं त्वष्टारमयजिद्धभुः ॥ २७ ॥ ज्येष्ठा श्रेष्ठा च या राज्ञो महिपीणां च भारत ॥ नाम्ना कृतद्युतिस्तस्यै यज्ञोच्छिष्टपदादुद्धिजः ॥ २८ ॥ अथाह नृपतिं राजन्भवितेकस्तवात्मजः ॥ हर्पशोकप्रदस्तुभ्यमिति ब्रह्ममुतो ययौ ॥ २९॥ साऽपि तत्राशनादेव चित्रकेतोरधारयत् ॥ गर्भं कृतद्यतिर्देवी कृतिकाग्नेरिवात्मजय् ॥ ३० ॥ तस्या अनुदिनं गर्भः शुक्कपक्ष इवोड्डपः ॥ वयुधे शूरसेनेशतेजसा शनकैर्नृप ॥ ३१ ॥ अथ काल उपावृत्ते कुमारः समजायत ॥ जनयन् शूरसेनानां शृण्वतां परमां मुदम् ॥ ३२ ॥ हृष्टो राजा कुमारस्य स्नातः शुचिरलंकुतः ॥ वाचियत्वाऽऽशिषो विष्रैः कारयामास जातकम् ॥३३॥ तेम्यो हिरण्यं रजतं वासांस्याभरणानि च ॥ ग्रामान्ह-

यान्गजान्प्रादाद्धेनूनामर्बुदानि पट् ॥ ३४ ॥ ववर्ष काममन्येषां पर्जन्य इव देहिनाम् ॥ धन्यं यशस्यमायुष्यं कुमारस्य महामनाः ॥ ३५ ॥ कृच्छुलच्धेऽथ राजर्षेस्तनयेऽनुदिनं पितुः ॥ यथा निःस्वस्य कृच्छाप्ते धने स्नेहोऽन्ववर्धत ॥ ३६ ॥ मातुस्त्वतितरां पुत्रे स्नेहो मोहसमुद्भवः ॥ कृत-द्यतेः सपत्नीनां प्रजाकामज्वरोऽभवत् ॥ ३७ ॥ चित्रकेतोरतिशीतिर्यथा दारे प्रजावति ॥ न तथाऽन्येषु संजज्ञे वालं लालयतोऽन्वहस् ॥ ३८ ॥

ताः पर्यतप्यनात्मानं गर्हयन्त्योऽभ्यसूयया ॥ आनपत्येन दुःखेन राज्ञोऽनादरणेन च ॥३९॥ धिगप्रजां स्त्रियं पापां पत्युश्रागृहसंमताम् ॥ सुप्रजाभिः

॥ २७ ॥ यज्ञोच्छिण्टं यज्ञ्शेषम् ॥२८॥ जन्मना हर्षं मरणेन च शोकं प्रददातीति तथा । इत्येवमुक्त्वा ययौ ॥ २९ ॥ ३० ॥ शुरसेनानामीशस्य तेजसा वीर्येण यो गर्मः स वन्नधे ॥ ३१ ॥ ॥ ३२ ॥ जातकं जातकर्म ॥३३॥ अर्बुदं दश कोटयः । वेदे तु कोटिरेवार्बुद्य् । नियुतं च प्रयुतं चार्बुदं चेति प्रयुतानन्तरं निर्देशीत् ॥ ३४ ॥ यन्यं थनकरम् । आयुष्यमायुष्करम् । महामना अत्युदारः ॥३५॥ ३६ ॥ मोहस्य समुद्भवो यस्मिन् । प्रजाकामरूपो ज्वरस्तापः ॥ ३७ ॥ दार इत्येकग्रचनमार्षम् ॥ ३८ ॥ आनपत्येनाषुत्रत्वनिमित्तेन ॥३९॥ न गृहे संमतां न बहुमताम् ।

या ॥२३॥

यद्वा । गृहिण्येव गृहं न भार्येति संमतामित्यर्थः ॥ ४० ॥ दास्या दासी यया तथा वयं दुर्भगाः ॥४१॥ न संमता वृत्तिर्जीवनं यासाम् ॥४२॥ विद्वेषेण नष्टा मतिर्यासां ताः । गरं विवम् । दुमेर्षा असहमानाः ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ धात्रीं स्तनदायिनीम् ॥ ४५ ॥ उद्गते तारके कनीनिके ययोस्ते लोचने यस्य तम् ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ विश्रष्टाः शिरोरुहा अंतरं च यस्याः सा ॥४८॥ ताश्च सपरन्योऽपि ॥ ४९ ॥ अलक्षितोऽन्तको मृत्युहेतुर्यस्य तम् । अनुगताः प्रकृतयोऽमारयादयो यस्य सोऽनुष्रकृतिः ॥५०॥ वाष्पकलाभिरश्र्विंदुमिरुपरोधतः संवृतत्वेन निरुद्धः कंठो यस्य ॥५१॥ उरुशुचाऽपितं बहुशोकेन व्याप्तम् । एकमेव संतिक्षपम् ॥ ५२ ॥ विगलंत्यः स्रजो येभ्यस्तान् केशान् ॥ ५३ ॥ आत्मस्ष्टेरप्रतिक्रपमनतुरूपं चेष्टसे । तदेवाह । तु अहो परे बृद्धे सपत्नीभिर्दासीमिव तिरस्कृताम् ॥ ४० ॥ दासीनां को नु संतापः स्वामिनः परिचर्यया ॥ अभीच्णं लब्धमानानां दास्या दासीव दुर्भगाः ॥ ४१ ॥ एवं संदह्मानानां सपत्न्याः पुत्रसंपदा ॥ राज्ञोऽसंमतवृत्तीनां विद्येषो बलवानभूत् ॥४२॥ विद्येषनष्टमतयः स्त्रियो दारुणचेतसः ॥ गरं ददुः कुमाराय दुर्मर्षा नृपति प्रति ॥४३॥ कृतद्यतिरजानंतो सपत्नीनामघं महत् ॥ सुप्त एवेति संचित्य निरीच्य व्यचरद्गृहे ॥ ४४ ॥ शयानं सुचिरं वालसुपधार्य मनीषिणी ॥ पुत्रमानय मे भद्रे इति धात्रीमचोदयत् ॥ ४५ ॥ सा शयानमुपत्रज्य दृष्टा चोत्तारलोचनम् ॥ प्राणेन्द्रियात्मभिस्त्यक्तं हताऽस्मीत्यपत-द्भवि ॥ ४६ ॥ तस्यास्तदाकर्ण्यं भृशातुरं स्वरं घ्नंत्या कराभ्यामुर उचकैरि ॥ प्रविश्य राज्ञी त्वर्याऽऽत्मजांतिकं ददर्श वालं सहसा मृतं सुतम् ॥ ४७ ॥ पपात भूमौ परिवृद्धया शुचा मुमोह विश्रष्टशिरोरुहांबरा ॥ ४८ ॥ ततो नृपांतःपुरवर्तिनो जना नराश्च नार्यश्च निशम्य रोदनम् ॥ आगत्य तुल्यन्यसनाः सुदुःखितास्ताश्च न्यलीकं रुरुदुः कृतागसः ॥ ४९ ॥ श्रुत्वा मृतं पुत्रमलिक्षतांतकं विनष्टदृष्टिः प्रपतनस्वलनपि ॥ स्नेहानुबंधेधितया शुचा भृशं विमूर्जितोऽनुप्रकृतिर्द्धिजैर्वृतः ॥ ५० ॥ पपात बालस्य स पादमूले मृतस्य विस्नस्तशिरोरुहांवरः ॥ दीर्घं श्वसन्बाष्प-कलोपरोधतो निरुद्धकंठो न शशाक भाषितुम् ॥ ५१ ॥ पतिं निरीच्योरुशुचा ५ पतं तदा मृतं च बालं सुतमेकसंतितम् ॥ जनस्य राज्ञी प्रकृतेश्व हदूजं सती दथाना विललाप चित्रथा।। ५२।। स्तनद्वयं कुंकुमगंथमंडितं निषिंचती सांजनवाष्पविंदुभिः।। विकीर्य केशान्विगलस्वजः सुतं शुशोच चित्रं कुररीव सुस्वरम् ॥ ५३ ॥ अहो विधातस्त्वमतीव बालिशो यस्त्वात्मसृष्टचप्रतिरूपमीहसे ॥ परे नु जीवत्यपरस्य या मृतिर्विपर्यय-श्रेत्वमिस ध्रवः परः ॥ ५४ ॥ न हि क्रमश्रेदिह मृत्युजन्मनोः शरीरिणामस्तु तदात्मकर्मभिः ॥ यः स्नेहपाशो निजसर्गवृद्धये स्वयं कृतस्ते तिममं जीवत्यपरस्य बालस्य या मृतिस्तत् । तदा हि वृद्धस्य सष्टिसामर्थ्याभावे बाले च मृते सति तव सृष्टिनेष्टा स्यादित्यर्थः । ननु सांप्रतं स्वसुष्टेविपरीतोऽस्मीति चेत्तत्राह । विपर्ययो विपरीतोऽसि चेत्तिहैं त्वं प्राणिनामतिदुः खकारित्वात् ध्रुवो नित्यः परः शत्रुरसि । न तु कृपालुरित्यर्थः ॥ ५४ ॥ ननु जीवकर्मानुसारेण जन्मादि कुर्वतो मम कोऽपराधस्तत्राह । न हीति । पुत्रे जीवत्येव पिता म्रियेत पितरि जीवत्येव पुत्रो जायेत इति क्रमो नास्ति। कर्माधीनत्वादिति चेत्तद्याँत्मकर्मभिरेव तज्जन्मादिकमस्तु कि त्वया कृत्यम्। ननु मयेश्वरेण विना जडैः कर्मभिरिदं कथं सिष्येत्।

112811

भवत नाम तथापि निजसर्गषृद्धये ते स्वया यः स्नेहपाशः कृतस्तिममं स्वयमेव विष्ट्रश्चसि छिनत्सीत्यादि कोशति । न ह्येविधं दृःखं दृष्ट्या कश्चिदपि प्रवादिपु स्नेहं करिष्यतीति भावः ॥५५॥ अप्रजदुस्तरमप्रजानां दुस्तरम् । अकरुणेन सह ॥ ५६ ॥ अशनया जुषा ॥५७॥ तजुज हे पुत्र ! नाहं प्रथमं त्वत्पार्श्वमागना सती तव मुग्धस्मितं वक्वं दृद्यो दृष्ट्वत्यस्मि । इदानीमपि गिरो न अप्रजदुस्तरमप्रजानां दुस्तरम् । अकरुणेन सह ॥ ५६ ॥ अशनया जुषा ॥५०॥ तजुज हे पुत्र ! नहं प्रथमं त्वत्पार्श्वमागनते पष्टस्कंघे टीकायां चतुर्दशोऽष्ट्यायः ॥ १४ ॥ ततः पंचदशे शृणोमि । तहिं किमपुनरन्थयं पुनरागमनं यथा न भविष्यति तथा गतोऽसि ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ इति श्रीमद्भागवते पष्टस्कंघे टीकायां चतुर्दशोऽष्ट्यायः ॥ १४ ॥ ततः पंचदशे विश्वकेतोः शोकापनोदनम् ॥ कृतं तत्त्वोपदेशोन नारदेनांगिरोयुजा ॥ १ ॥ मृतकोपाते शवसमीपे ॥ १ ॥ त्वं चास्य वंधूनां मध्ये कतमः । सृष्टी प्रजाह्मपायाम् । अयं पुत्रोऽहं चास्य पितेति चित्रजाहतः । पुरेति । ये पूर्वजन्मिन पित्रादिरूपेण संयुक्ता आसंस्त एव मरणेन वियुक्ताः संतो वर्तमानजन्मिन कदाचित्रस्य वा पुत्राद्यो भवति । जन्मातरे तस्यस्यान्यस्य वा कल-

विवृश्वसि ॥ ५५ ॥ त्वं तात नार्हसि च मां कृपणामनाथां त्यकुं विचव्व पितरं तव शोकतप्तम् ॥ अंजस्तरेम भवताऽप्रजदुस्तरं यद्ध्वांतं न पाह्यकरुणेन यमेन दूरम् ॥ ५६ ॥ उत्तिष्ठ तात त इमे शिशवो वयस्यास्त्वामाह्वयंति नृपनंदन संविहर्तुम् ॥ सुप्तिश्वरं ह्यशनया च भवानपरीतो भुंदव स्तनं पिव शुचो हर नः स्वकानाम् ॥ ५७ ॥ नाहं तन्ज दहशे हतमंगला ते मुग्धस्मितं मुदितवीक्षणमाननाव्जम् ॥ किंवा गतोऽस्यपुनर-न्वयमन्यलोकं नीतोऽष्ट्रणेन न शृणोमि कला गिरस्ते ॥ ५८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ विल्रपंत्यां मृतं पुत्रिमिति चित्रविलापनेः ॥ चित्रकेतुर्भृशं तको मुक्तकंठो रुरोद ह ॥ ५९ ॥ तयोर्विलपतोः सर्वे दंपत्योस्तदनुत्रताः ॥ रुरुदुः स्म नरा नार्यः सर्वमासीदचेतनम् ॥ ६० ॥ एवं कश्मलमापन्नं नष्ट-संज्ञमनायकम् ॥ ज्ञात्वाऽिक्तरा नाम मुनिराजगाम सनारदः ॥ ६१ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पष्टस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ श्रीशुक उवाच ॥ कचतुर्मृतकोपांते पतितं मृतकोपमम् ॥ शोकामिभूतं राजानं बोधयंतौ सद्विक्तिभः ॥ १ ॥ कोऽयं स्यात्तव राजेन्द्र भवान्यमनुशोचिति ॥ त्वं चास्य कतमः मृष्टौ पुरेदानीमतः परम् ॥ २ ॥ यथा प्रयाति संयाति स्रोतोवेगेन वालुकाः॥ संयुज्यंते वियुज्यंते तथाकालेन देहिनः॥३॥ यथा धानामु वै धाना भवंति न भवंति च ॥ एवं भृतेषु भूतानि चोदितानोशमायया ॥ ४ ॥ वयं च त्वं च ये चेमे तुल्यकालाश्वराचराः ॥ जन्म-मृत्योर्यथा पश्चात्राङ्नैवमधुनाऽपि भोः ॥ ५ ॥ भूतेर्भृतानि भृतेशः सृजत्यविति हन्त्यजः ॥ आत्ममुष्टैरस्वतन्त्रेरनपेक्षोऽपि वालवत् ॥ ६ ॥ देहेन

त्रादयः शत्रुमित्रादयो वा भवंत्यतो नायं नियम इति यावः ॥२॥ तमेवाभित्रायं प्रकटयति । यथेति । स्रोतसः प्रवाहस्य देगेन यथा प्रयांति वियुज्यंते संयांति संयुज्वंते तथा कालवेगेन देहिनो जीवा अपि ॥ ३ ॥ तथाऽप्येतावंतं कालं मम पुत्रो नाभृद्वार्धके जातो यत इति दुःखमिति चेत्तत्राहतः । यथा धानासु वीजेपु धाना वीजांतराणि भगंति कासुचित्कदाचित्र भवंति नोत्पद्यंते नाश्यांते चार्यंति च । न तु भवंत्येव तिष्ठंत्येवेति वा नियमः । एवमेव भूतानि पुत्रादिक्षपाणि श्रृतेषु वित्रादिषु । अतो धानानां जन्यजनकत्वेऽपि यथा पितृपुत्रादिभावो नास्त्येवमत्रापीति न शोकः कायः इति भावः । ईश्रमायाप्रेरितानामेव भवनसभवनं न वस्तुतः ॥ ४ ॥ तस्य च सर्वसाधारणत्वात्र पुत्र एव शोचनीय इत्याहतुः । दयं चेति । तुल्यकाला वर्तमानकालीनाः । जनमनः प्राक् मृत्योः पश्चाच यथा न संत्येवस्थुनापि न संति । भो राजन् । आद्यंतयोरसन्वास्त्रक्षवाद्वस्थाः ॥ ५ ॥ अस्त्वे कथं प्रतीतिः कथं वाऽहसस्य जनक इत्याद्यस्मानस्तत्राहतुः भूतैरिति । ईश्वरेण मायया

श्रीधरी

अ०१५

ારશા

सृष्टत्वात्प्रतीतिनिमत्तमात्रत्वेनैव च भूतानामयमिमान इति भावः। नन्बीश्वरस्य सृष्टचादिभिः साध्यमस्ति चेतर्द्धपूर्णकामता प्राप्ता। नास्ति चेत्र्यतः प्रवृत्तिस्तत्राहतुः। अनपेक्षोऽिप वालबद्धीलया करोतीति ॥ ६ ॥ अयं च जन्मादिव्यवहारो देहानामेव न त्वात्मन इत्याहतुः। देहिनः पितुर्देहेन देहिनः पुत्रस्य देहो मातुर्देहिनो देहादभिजायते। यथा बीजादेव बीजंजायते। देही तु शाश्वत एव । अर्थो भूम्यादिर्यथा तद्वत् ॥ ७ ॥ नजु नश्वरदेहप्रतियोगित्वाहेद्यापे न शाश्वतः स्यात्तत्राहतुः। देहदेहिनोरयं परस्परप्रतियोगिविभागः पुराऽनादिरविवेककृतोऽज्ञानकिन्यतः। जातिः सामान्यं व्यक्तिविशेषस्तयोविभागो यथा वस्तुनि सन्मात्रे किन्तिः। परस्परापेक्षसिद्धत्वेनानिरूप्यत्वात्तद्वत् ॥ ८ ॥ आधिम्लानं वक्त्रम् ॥ ९ ॥ १० ॥ उन्मत्तस्येव लिंगं येषां ते ॥११॥१२॥

देहिनो राजन्देहाद्देहोऽभिजायते ॥ बीजादेव यथा बीजं देहार्थ इव शाश्वतः ॥ ७ ॥ देहदेहिविभागोऽयमिववेकऋतः पुरा ॥ जातिव्यक्तिविभागोऽयं यथा वस्तुनि कल्पितः ॥ ८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवमाश्वासितो राजा चित्रकेतुर्द्धिजोक्तिभिः ॥ प्रमुज्य पाणिना वक्त्रमाधिम्लानमभाषत ॥ ९ ॥ राजोवाच ॥ कौ युवां ज्ञानसम्पन्नौ महिष्ठौ च महीयसाम् ॥ अवधूतेन वेषेण गृढाविह समागतौ ॥ १० ॥ चरंति ह्यवनौ कामं त्राह्मणा भगवित्रयाः ॥ मादृशां ग्राम्यबुद्धीनां बोधायोन्मत्तिलिंगनः ॥११॥ कुमारो नारद ऋभुरंगिरा देवलोऽसितः ॥ अपांतरतमो व्यासो मार्कण्डेयोऽथ गौतमः ॥ १२ ॥ वसिष्ठो भगवात्रामः कपिलो बादरायणिः ॥ दुर्वासा याज्ञवल्ययश्च जातूकर्ण्यस्तथा ५ ५ हिणाः ॥ १३॥ रोमशरूववनो दत्त आसुरिः सपतंजिलः ॥ ऋषिर्वेदशिरा बोध्यो मुनिः पंचशिरास्तथा ॥ १४ ॥ हिरण्यनाभः कौसल्यः श्रुतदेव ऋतध्वजः ॥ एते परे च सिद्धेशाश्ररन्ति ज्ञानहेतवः ॥ १५ ॥ तस्माद्युवां ग्राम्यपशोर्मम मृढिधियः प्रभू ॥ अंधे तमिस मग्नस्य ज्ञानदीप उदीर्यताम् ॥ १६ ॥ अंगिरा उवाच ॥ अहं ते पुत्रकामस्य पुत्रदो अस्यंगिरा नृप ॥ एष ब्रह्मसुतः साक्षान्नारदो भगवानृषिः ॥ १७ ॥ इत्थं त्वां पुत्रशोकेन मग्नं तमसि दुस्तरे ॥ अतदर्हमनुस्मृत्य महापुरुषगोचरम् ॥ १८ ॥ अनुग्रहायं भवतः प्राप्तावावामिह प्रभो ॥ ब्रह्मण्यो भगवद्भक्तो नावसीदितुमईति ॥ १९ ॥ तदैव ते परं ज्ञानं ददामि गृहमागतः ॥ ज्ञात्वा उन्याभिनिवेशं ते पुत्रमेव ददावहम् ॥ २० ॥ अधुना पुत्रिणां तापो भवतैवानुभूयते ॥ एवं दारा गृहा रायो विविधैश्वर्यसंपदः ॥ २१॥ शब्दादयश्च विषयाश्वला राज्यविभूतयः॥ मही राज्यं बलं कोशो भृत्यामात्याः सुहुज्जनाः॥ २२॥ सर्वेऽपि शूरसेनेमे शोकमोहभया-र्तिदाः ॥ गंधर्वनगरप्रख्याः स्वप्नमायामनोरथाः ॥२३॥ दृश्यमाना विनाऽर्थेन न दृश्यन्ते मनोभवाः ॥ कर्मभिध्यायतो नाना कर्माणि मनसोऽभवन्

॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ मन प्रभू रक्षको बोधे समर्थाविति वा । अतो युवाम्यां ज्ञानदीपः प्रवर्त्यताम् ॥ १६ ॥ १७ ॥ महापुरुषगोचरं हरिभक्तं त्वाम् ॥१८॥ १९ ॥ तदेव यदा पूर्वमागतो-ऽस्मि ॥ २० ॥ रायः अर्थाः ॥ २१ ॥ चला अनित्याः किंच महीति ॥२२॥ हे शूरसेन ! इमे सर्वेऽपि शोकादिप्रदाः । किंच । आगमापायित्वेन गंधर्वनगरतुल्याः । गंधर्वनगरं ह्यकस्मादेव क्विदायात्यपयाति चेति प्रसिद्धम् । तदेवमनित्यत्वं शोकादिहेतुत्वं चागमापायित्वं चोक्तम् । मिध्यात्वमप्याह । स्वप्नश्च माया च मनोरथश्च यथा तद्वत् ॥२३॥ मनोभवा मनोमात्रविज्मिताः । परपा

अत्र हेतुः । अर्थेन तात्त्रिकस्वरूपेण विनैव दृश्यमानाः । तत्कुतः । यस्मान्क्षणांतरे न दृश्यन्ते तात्त्रिकत्वे हि खुणांवरे वाघो न स्यात् । अतो मनोमात्रविज्ञिभतत्वेन स्वप्तादिवन्मिण्याभृता इत्यर्थः । नन्वेते पुण्यापुण्यकृता इति मीमांसकाः प्राहुस्तत्कृतो मनोभवत्वं तत्राह । कर्मभिः कर्मवासनाभिरथान्ध्यायतः पुंसो मनस एवं निमित्तान्कर्माण्यसवेत । पाठांवरे कर्म ईच्यितत्वमिन ध्यायत इत्यर्थः।कर्मणोऽपि मनोभवत्वात्तत्साध्या अर्था अपि मनोभवा एवेति भावः ॥२४॥ तदेवं ममतास्पदानां पुत्रादीनां दुःसादिहेतुत्वमुक्तं तत्र देहमंत्रंघा मुकमित्याह । अर्थ हीति । हीत्यवधारणे । अयं द्रव्यज्ञानक्रियात्मकोऽधिभृताधिदैवाध्यात्मरूपो देह एव देहिनो देहोऽहमिति मन्यमानस्य देहिनो जीवस्य विविधान्वछेशान्संनाषां श्र करोतीति तथा ॥२५॥ स्वस्थेनाव्यग्रेण। गति तत्त्वम्। भ्रवोऽयमर्थ इति विश्रंभं विश्वासं प्रणयं वा त्यज ततश्रोपशममाविशाश्रय ॥२६॥ अंगिर्सोपदिष्टं तत्त्रं परमेश्वरप्रसादं त्रिना न प्राप्यत इति तत्यवादाय मैत्रविद्यां नास्ट उत-दिशति । एतामिति । उपनिपणं परं श्रेयोऽस्यामित्युपनिपत् । मंत्र एवोपनिपत्तां प्रतीच्छ गृहाण । द्रष्टा द्रच्यित भवान् ॥ २० ॥ अतुलं च तद्निधिकं च समानाधिकशुन्यं परं महिषानं प्रापृः । ॥ २४ ॥ अयं हि देहिनो देहो द्रव्यज्ञानिकयात्मकः ॥ देहिनो विविधक्के ग्रमं नापकुरुदाहृतः ॥ २५ ॥ तस्मातस्यस्थेन वनसा विश्वरूप गतिमात्मनः ॥ द्वैते श्रवार्थविश्रंभं त्यजोपराममाविश ॥ २६ ॥ नारद उवाच ॥ एतां मंत्रोपनिषदं प्रतीच्छ प्रयतो मम ॥ यां धारयन्सत्तरात्राद्द्रधा संकर्षणं प्रभुम् ॥२७॥ यत्पादमूलमुपसृत्य नरेन्द्र पूर्वे शर्वादयो अमिएमं द्वितयं विसृज्य ॥ सद्यस्तदीयमतुलानिधकं महित्वं प्रापुर्भवानिप परं न चिराद्वपैति ॥ २८ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ श्रीयुक्त उवाच ॥ अथ देवऋषी राजनसंपरेतं नृपात्म-जम् ॥ दर्शियत्वेति होवाच ज्ञातीनामनुशोचताम् ॥ १ ॥ नारद उवाच ॥ जीवात्मन्पश्य भद्रं ते मातरं पितरं च ते ॥ सुहृदो वांधवांस्त-साञ्छ्चा त्वत्कृतया भृशम् ॥ २ ॥ कलेवरं स्वमाविश्य शेषमायुः सुहृद्वृतः ॥ भुंच्व भागान् पितृवतानिधतिष्ठ नृपासनम् ॥ ३ ॥ जीव उवाच ॥ कस्मिन् जन्मन्यमी महां पितरो मातरोऽभवन् ॥ कर्मभिर्धाम्यमाणस्य देवतिर्यङ्नृयोनिषु ॥ ४ ॥ बंधुज्ञात्यरिमध्यस्थिमत्रोदासीनविद्धिषः ॥ सर्व एव हि सर्वेषां भवंति क्रमशो मिथः ॥ ४ ॥ यथा वस्तूनि पण्यानि हेमादीनि ततस्ततः ॥ पर्यटंति नरेष्वेवं जीवो योनिषु कतृषु ॥ ६ ॥ नित्यस्यार्थस्य संबंधो ह्यनित्यो दृश्यते नृषु ॥ यावद्यस्य हि संबंधो ममत्वं ताबदेव हि ॥ ७ ॥ एवं योनिगतो जीवः स नित्यो निरहंकृतः ॥ उपैत्युपैष्यति ॥ २८ ॥ इति श्रीमद्भागवते पष्टे टीकायां पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ पांडशे तत्सुतोक्त्यैव विशोकीकृत्य तं नृषम् ॥ आदिदेश महाविद्यां नारदः शेपनापणीम् ॥ १ ॥ आदौ तावत् तत्प्रत्रमुखेनैव पितृपुत्रादिसंबंधो मिथ्येति दशंपितुं योगवलेन तमेव शानीनां द्वीपित्वा जीवात्मिनित्याद्यवाच ॥ १ ॥ २ ॥ शेवमवशिष्टमायुरस्ति । अपमृत्युना मृतत्वादित्यर्थः ॥ ३ ॥ तदेव कलेवरं प्रविक्योत्थितो जीव उवाच यद्वा अंतराले प्रेतशरारे स्थित्वेति ज्ञेयम् ॥४॥ मिय मृते पुत्रदृष्ट्या शाकश्रेच्छत्रदृष्ट्या हर्षः कि न क्रियत इत्याशयेन संबंधस्यानियतत्वनाद । बंधवा विवाहादिभिः सम्बन्धिनः। ज्ञातयः सर्विडाः। अरयो धातकाः। मित्राणि रक्षकाः। मध्यस्था उभयव्यतिरिक्तः साधारणाः। विद्विपो द्रव्यादिनिमित्तेन द्वेषिणः। उदासीनास्तद्वचितिरक्ता इति मेदः ॥ ५ ॥ कर्मभिर्श्राम्यमाणत्वे दृष्टांतः । यथा पण्यानि क्रयविक्रयाद्यहाणि कर्तृषु च्यवहर्तृषु परिश्रमंति एवं जीवोऽपि योनिषु जनकेषु ॥ ६ ॥ एकस्त्रिक्तपि जन्मिन सम्बन्धस्यानियतत्वं

श्रोधर

अ० १६

सदृष्टांतमाह द्वाम्याम् । नित्यस्य जीवतोऽपि अर्थस्य पश्चादेः । अनित्यः अनियतः । विक्रयादिना संबंधनिवृत्तेः ॥७॥ एवं योनिगतः पित्रादिसंवंधं प्राप्तोऽपि स जीवो नित्यः । देहजनमादिना तस्य जन्माद्यभावात् । अतएव वस्तुतो निरहंकृतोऽहमस्य पुत्र इत्यभिमानशुन्यः । यत्र पित्रादौ संबंधिना याबदुपलभ्येत् कर्मवशेन वर्तेत । ताबदेव तस्य पित्रादेस्तत्तिसमन् स्वत्वं न तु विक्रया-दुत्तरकालमपि । अथवैवं संबंधः । यदुक्तं कलेवरं स्वमाविक्येति तत्र यस्मिन् कलेवरे ममेदानीं स्वत्वं निवृत्तमिति सदृष्टांतमाह । नित्यस्य चिरकालावस्थायिनः सुवर्णादेः । योनिगतो देहं प्रविष्टः । यत्र देहे तस्य जीवस्य तत्तिस्मन् देहे स्वत्वम् । न तु मरणोत्तरकालमपीत्यर्थः । शेपं समानम् ॥ ८ ॥ जीवस्य नित्यत्वं साधयित । एप नित्यः । तत्र हेतुः । अव्ययोऽपक्षयशुत्यः । तत्कृतः । सूच्मः जनमादिशुन्यः । तच कुतः । सर्वाश्रयः जनमादिमतो देहादेराश्रयः । न तु देहादिरूपः । यतः स्वदृक् स्वप्रकाशः । सर्वाश्रयत्वमुपपादयति । आत्मनो मायया गुणरात्मानमेव विश्वं विश्वात्मकं सुजति । तदात्मानं स्वयमकुरुतेति श्रुतेः । उपादानकारणत्वात्सर्वाश्रय इत्यर्थः । जीवस्य वस्तुतो ब्रह्मणत्वाद्ब्रह्मण एव विच्छक्तिविशिष्टस्येश्वरत्वेन स्ष्टृत्वाङ्जावः । सुजतीति यावद्यत्रोपलभ्येत तावरस्वत्वं हि तस्य तत् ॥ ८ ॥ एष नित्योऽव्ययः सूद्रम एष सर्वाश्रयः स्वदृक् ॥ आत्ममायागुणैविश्वमात्मानं सृ वते प्रभः ॥ ९ ॥ न ह्यस्यातिप्रियः कश्चित्राप्रियः स्वः परोऽपि वा ॥ एकः सर्वधियां द्रष्टा कत् णां गुणदोषयोः ॥ १० ॥ नादत्त आत्मा हि गुण न दोषं न क्रियाफलम् ॥ उदासीनवदासीनः परावदृगीश्वरः ॥ ११ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्युदीर्य गतो जीवो ज्ञातयस्तस्य ते तदा ॥ विस्मिता मुमुचुः शोकं बित्वाऽऽत्मस्नेहशृंखलाम् ॥ १२ ॥ निर्हृत्य ज्ञातयो देहं तथा कृत्वोचिताः कियाः ॥ तत्यजुर्द्गत्यजं स्नेहं शोकमोहभयातिदम् ॥ १३॥ बालघ्नयो त्रीडितास्तत्र बालहत्याहतप्रभाः॥ बालहत्यात्रतं चेरुर्बाह्मणैर्यन्निरूपितम्॥ यमुनायां महाराज स्मरंत्यो द्विजभाषितम् ॥ १४ ॥ स इत्थं प्रतिबुद्धात्मा चित्रकेतुर्द्धिजोक्तिभिः ॥ गृहांधकूपान्निष्कांतः सरःपंकादिव द्विपः ॥ १५ ॥ कालिंद्यां विधिवतस्नात्वा कृतपुण्य-जलिकयः ॥ मौनेन संयतप्राणो बह्मपुत्राववंदत ॥ १६ ॥ अथ तस्मै प्रपन्नाय भकाय प्रयतात्मने ॥ भगवान्नारदः प्रीतो विद्यामेतासुवाच ह ॥ १७ ॥ ॐ नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि ॥ प्रद्युम्नायानिरुद्धाय नमः संरुर्षणाय च ॥ १८ ॥ नमो विज्ञानमात्राय परमानंदमूर्तये ॥ आत्मारामाय शांताय निवृत्तद्वैतदृष्टये ॥ १९ ॥ आत्मानंदानुभूत्यैव न्यस्तशक्त्यूर्यये नमः ॥हृषोकेशाय महते नमस्ते विश्वमूर्तये ॥२०॥ वनस्य-वाचोयुक्तिः। यद्वा। स्वकर्मद्वारा सृष्टिनिमित्तत्वेन सृष्ट्रत्वं भोग्यस्य च सर्वस्य भोवत्राश्रयत्वात्सर्वाश्रयत्वं चाक्तामात् द्रष्टव्यम् ॥९॥ यदुक्तं सुहृद्युत इति सुहृद्ो वाधवांस्तप्तानिति च तद्याइ। न इस्येति । तत्र हेतः । एकः सहदादिसंगरहितः । तत्कुतः । गुणदोषयोहिताहितयोः कर्तुणां मित्रादीनां याः सर्वा धियो विचित्रा बुद्धयस्तासां द्रष्टा साक्षी ॥ १० ॥ यचाक्तं संच्य भोगा-नित्यादि तत्राप्याह । नाद्त इति । गुणं सुखं दोषः दुःखं क्रियाफलं च राज्यादिकम् । उँदासीनत्वे हेतुः । परावरहक् कारणस्य कायस्य च साची न तु भोक्ता। यतः ईश्वरः देहादिपारतन्त्रय-शुन्यः । अत एवंभूतस्य मम च युष्माकं च संबंधाभावाच्छोकं मा कुरुतेति वाक्यार्थः ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ दिजभाषितमंगिरसा श्रोक्तं पुत्रादीनां दुःखहेतुत्वं स्परंत्यः । पुत्रकामनाशून्या निर्मत्सराः सत्य इति भावः ॥ १४ ॥ निविडपंकतुन्यं गृहं विहाय निष्क्रमणमतिधीरस्य तस्यैवं योग्यं नान्यस्येति सद्दष्टांतसाह । स इत्थमिति । सरसः पंकात् द्विपो गज इव ॥१५॥ कृताः

गरदग

पुण्यजलक्रियाः पितृतर्पणाद्या येन । संयतप्राणो नियतेंद्रियः ॥१६॥१७॥ नमो धीमहि ध्यायेम । मनसा नमस्याम इत्यर्थः ॥१८॥ निवृत्ता द्वेतदृष्टिर्यस्मात् ॥१९॥ नयस्ता निरस्ताः शक्त्यूमय मायानिमित्ता रागद्वेषादयो येन ॥२०॥ मनसा सह वचस्यप्राप्योपरते सति य एक एव प्रकाशते । वचसीति सर्वेन्द्रियोपलक्षणम् । सोऽस्मानव्यात्सद्सत्परः कार्यकारणयोः कारणम् ॥२१॥ तदेवाह । यस्मिति। यस्मित्रितं । यस्मित्रितं कार्यकारणं तिष्ठति अप्येति च यतश्र जायते मृनमयेषु घटादिषु मृज्जानिर्मृनमात्रमिव सर्वानुस्यृतं यस्मै ॥२२॥ ननु सर्वानुस्यृतं चेन्मृज्जातिवस्प्रतीयेत कथं मनोवचसोरप्राप्तिस्त-त्राह । यद्ब्रह्म व्योमवद्भिततमपि असवः प्राणाः कियाशक्त्या न स्पृशंति मनआदीनि च ज्ञानशक्त्या न विदुः तद्ब्रह्म नतोऽस्मि ॥ २३ ॥ तेषां तद्ज्ञाने हेतुमाह । देहेंद्रियादयोऽमी यदंश-विद्धा यच्चैतन्यांशेनाविष्टाः संतः कर्मसु स्वस्वविषयेषु प्रचरंति । जाग्रत्स्वप्नयोरन्यदा सुपुप्तिमुर्छादौ नैव प्रचरंति यथा अप्रतप्तं लोहं न दहित । अतो यथा लोहमग्निशक्त्येव दाहकं तदिषं विना न दहति एवं ब्रह्मगतज्ञानिकयाशक्तिभ्यां प्रवर्तमाना देहादयस्तन्न स्पृशंति न विदुश्चेति भावः। जीवस्तिहं द्रष्ट्त्यात् जानातु नत्याह । स्थानेषु जाग्रदादिषु द्रष्ट्रदेशं द्रष्ट्रसंज्ञां तदेविति प्रामोति। परते प्राप्य य एको मनसा सह ॥ अनामरूपश्चिन्मात्रः सोऽव्यान्नः सदसत्परः ॥ २१ ॥ यस्मिन्निदं यतश्चेदं तिष्ठत्यप्येति जायते ॥ मृन्मयेष्विय मुजातिस्तस्मे ते ब्रह्मणे नमः ॥२२॥ यन्न स्पृशंति न विदुर्मनोबुद्धोन्द्रियासवः ॥ अंतर्विहिश्च विततं व्योमवत्तं नतो अस्यहम् ॥२३॥ देहेंद्रियप्राण-मनोधियो अमी यदंशविद्धाः प्रचरंति कर्मसु ॥ नैवान्यदा लोहिमवापतसं स्थानेषु तदुद्रष्ट्रपदेशमेति ॥ २४ ॥ ॐ नमो भगवते महापुरुपाय महानु-भावाय महाविभूतिपतये सकलसात्वतपरिचृढिनिकरकमलकुड्मलोपलालितचरणारविंद्युगल परम परमेष्टिन्नमस्ते ॥ २५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ भक्तायैतां प्रपन्नाय विद्यामादिश्य नारदः ॥ ययावंगिरसा साकं धाम स्वायंभुवं प्रभो ॥ २६ ॥ चित्रकेतुस्तु विद्यां तां यथा नारदभापिताम् ॥ धारयामास सप्ताहमेटभक्षः सुसमाहितः ॥ २७ ॥ तत्रश्च सप्तरात्रांते विद्यया धार्यमाणया ॥ विद्याधराधिपत्यं स लेभेऽप्रतिहतं नृष ॥ २८ ॥ ततः कतिपयाहोभिर्विद्ययेद्धमनोगितः॥ जगाम देवदेवस्य शेषस्य चरणांतिकस्॥ २९॥ मृणालगौरं शितिवाससं स्फुरिकरीट-केयूरकटित्रकंकणम् ॥ प्रसन्नवक्त्रारुणलोचनं वृतं ददर्श सिद्धेश्वरमंडलैः प्रभुम् ॥ ३०॥ तद्दर्शनध्वस्तसमस्तिकिल्विपः स्वच्छामलांतःकरणो अयया-न्मुनिः ॥ प्रवृद्धभक्त्या प्रणयाश्रुलोचनः प्रहृष्टरोमाऽनमदादिपूरुषम् ॥ ३१ ॥ स उत्तमश्लोकपदाव्जविष्टरं प्रेमाश्रुलेशोरुपमेहयन्मुहुः ॥ प्रेमोपरुद्धा-नान्यो जीवो नामास्ति।नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टेत्यादिश्रुतेः।यद्वा द्रपूपदेशं द्रष्टसंज्ञं जीवमपि तदैवैति जानाति।न तु जीवस्तन्जानातीत्यर्थः। तदुक्तं हंसगुह्यस्तोत्रे देहोऽसवोऽक्षा इत्यादि ॥२४॥ सकला ये सात्वतपरिवृदास्तेषां निकरः समूहस्तस्य करकमलानां कुड्मलैर्मुकुलैरुपलालितं चरणारविंदयुगलं यस्य तस्य संगोधनम्। परम उन्कृष्ट परमेष्ठिन् सर्वश्वर ॥२५॥ पुत्रं सनारदोऽङ्गिरा आजगामेत्यंगिराः प्राधान्येनोक्तः । चित्रकेतोः पुत्रपदत्वेन तस्य पृथगुक्तत्वात् । इह तु नारदोऽङ्गिरसा साकं ययाविति नारदस्य प्राधान्यनिर्देशः । तदुपदेशेन तस्य वराग्योत्पत्तेः । प्रभो हे समर्थ ॥ २६ ॥ यथा यथावद्धारयामास ॥२७॥ विद्याधराधिपत्यं चावांतरफलं लेभे । अप्रतिहतमस्खलितम् ॥ २८ ॥ कतिपयैरहोभिः विद्ययेद्धेन दीप्तेन मनसा गतिर्यस्य ॥ २९ ॥ मृणाल-वद्गौरं शितिवाससं नीलांवरम् । स्फुरंति किरीटादीनि यस्य । कटित्रं कटिस्त्रम् । प्रसन्नानि वस्त्राणि यस्य अरुणानि लोचनानि यस्य तं च तं च ॥ ३० ॥ दृष्ट्वा च तमादिपूरुपमभ्ययाच्छ-

श्रीघरी

...

1.२६॥

रणं गतः । अनमन्त्रमाम । कथंभूतः । तस्य दर्शनेन ध्वस्तं समस्तं किल्विषं यस्य स्वच्छममलं चांतःकरणं यस्य प्रणयेनाश्रयुक्ते लोचने यस्य प्रहृष्टानि रामाणि यस्य सः ॥ ३१ ॥ तं प्रममी-हितुं स्तोतुं चिरं नैवाशकन शशाक । तत्र हेतुः । उत्तमक्लोकस्य पादाब्जयोविष्टरमासनग्रुपमेहयन् अभिविचन् प्रेम्गा उपहद्धः अखिलानां वर्णानां निर्णम उचारणं यस्य सः ॥ ३२ ॥ मनीपया बुद्ध्या मनः समाधायैतद्वच्यमाणं बभाषे । प्रतिलब्धा बाण्येन सात्वतशास्त्रोक्तो विग्रहो यस्य तम् ॥ ३३ ॥ अन्योऽन्यप्रेयजानंदिनभृतान्स्वामिसेवकान् ॥ अभिनंदनमुदा स्तौति दशिमः पंचिम-र्विश्वम् ॥ हे अजित ! अन्यैरजितोऽपि भवान्साधुमिर्भक्तैजितः । स्वाधीन एव कृतः यतो भवानतिकरुणः । तेऽपि च निष्कामा अपि भवता विजिताः। यो भवान्कामात्मनामात्मानमेव ददाति ॥ ३४॥ ननु भक्तरेव जित इति कथं स्पर्धमानैरिप सृष्ट्यादिकर्तिभरन्यैरीश्वरैर्जयसंभवात्त्राह। तवेति। जगत उदयादीनि तवैव विभवो विभवनं महिमा लीलेति यावत्। आदिशब्देन प्रवेश-नियमनादीनि । विश्वस्त ब्रह्मादयो नेश्वराः किंतु ते तवांशो यः पुरुषस्तस्यांशाः । तत्र एवं स्थितेऽपि पृथकपृथगीश्वरा वयमित्यभिमानेन वृथैव स्पर्धते ॥३५॥ त्वमेव सृष्ट्यादिकर्तेत्येतदुप-पादयति । परमाणुः सत्तममूलकारणं परममहदंतिमं कार्यं तयोस्त्वमेवाद्यंतांतरवर्ती । आदावंते चांतरे मध्ये च वितितुं शीलं यस्य सः। अतएव त्रयविधुर आदांतमध्यशूत्यो श्रुवः। ते च त्वया खिलवर्णनिर्गमो नैवाशकत्तं प्रसमीडितुं चिरम् ॥ ३२ ॥ ततः समाधाय मनो मनीषया बभाष एतत्प्रतिलब्धवागसौ ॥ नियम्य सर्वेन्द्रियवाह्यवतेनं जगद्गुरुं सात्वतशास्त्रविग्रहम् ॥ ३३ ॥ चित्रकेतुरुवाच ॥ अजितजितः सममतिभिः साधुभिर्भवान् जितात्मभिर्भवता ॥ विजितास्ते अपि च भजतामकामात्मनां य आत्मदोऽतिकरुणः ॥ ३४ ॥ तव विभवः खलु भगवन् जगदुदयस्थितिलयादीनि ॥ विश्वसृजस्तेंऽशांशास्तत्र मुषा स्पर्धते पृथगिमनत्या ॥ ३५ ॥ परमाणुपरममहतोस्त्वमाद्यंतांतरवर्ती त्रयविधुरः ॥ आदावंते अपि च सत्त्वानां यद्भूवं तदेवांतराले अपि ॥ ३६ ॥ क्षित्या-दिभिरेष किलावृतः सप्तभिर्दशगुणोत्तरैरांडकोशः ॥ यत्र पतत्यणुकल्पः सहांडकोटिकोटिभिस्तदनंतः ॥ ३७ ॥ विषयतृषो नरपशवो य उपासते विभूतीर्न परं त्वाम् ॥ तेषामाशिष ईश तदनु विनश्यंति यथा राजकुलम् ॥ ३८ ॥ कामधियस्त्विय रचिता न परम रोहंति यथा करंभवीजानि ॥ ज्ञानात्मन्यगुणमये गुणगणतो अस्य द्वंद्वजालानि ॥ ३९ ॥ जितमजित तदा भवता यदाह भागवतं धर्ममनवद्यम् ॥ निष्किचना ये मुनय आत्मा-सुज्यंते न तु धुवाः । कुत इत्यत आह । सत्त्वानां सत्त्वेन प्रतीतानां कार्याणामादावंतेऽपि यद्धुवमनपाय्यंतरालेऽपि च तदेव धुवं सुवर्णादिवत् ॥३६॥ एवं धुवत्वेन कालतः परिच्छेदो नास्ती-त्युक्तम् । देशतोऽप्यपरिच्छेदमाह । क्षित्यादिभिरिति । पूर्वस्मात्पूर्वस्मादशगुणम्रचरोचरैरधिकैरावृतो यत्र त्वय्यणुकल्पोऽणुतुल्यः पतति परिश्रमति तत्तस्मादनंतस्त्वम् ॥ ३७ ॥ यस्मादेवं परमेखरस्त्वमेवान्ये देवास्तव विभृतयोऽतस्त्वां विहाय विषयकामनयाऽन्योपासका अतिमंदा इत्याह । विषयेषु तृट् तृष्णा येषां ते नराकाराः पशवः । कुतः । ये विभृतीरिंद्राद्या उपासते न त परं त्वाम् । ततः किं तत्राहः । तेषामिति । तदनु उपास्यनाशानंतरम् । यथा राजकुलमनु राजकुलनाशानंतरं तत्सेवकानामाशिषो नक्यंति तद्वत्। अयं च परमोऽविधर्मध्येऽषि नक्यस्येव ॥३८॥ विषयकामेनापि कृता त्वत्सेवा मोक्षफलैवेत्याह । कामिधयो विषयकामना अपि हे परम ! त्विय रचिताः कृताश्चेन्न रोहंति देहांतरोत्पत्तये न भवंति करंभदीजानि मर्जितवीजानि यथा। यतो-ऽस्य जीवस्य गुणागणादेव द्वंद्वसमूहा भवंति। अतः कामेनापि निर्गुणस्य तव भजनाच्छनैनैंर्गुण्यं भवतीत्पर्थः ॥३९॥ फलकामनयापि त्वदाराधनं यदा मोश्वहेतुस्तदा किं वक्तव्यं भगवद्वमेमाहा-तम्यमिति वक्कुं तत्संप्रदायप्रवर्तकत्वेन च भगवंतं स्तौति । जितमिति। यदा भवान्भागवतं धर्ममाइ तदा हे भगवंस्त्वया जितं सर्वोत्कर्पेण स्थितम् । तत्र हेतुः । निष्किचनाः सनत्कुमारादयो 11२७॥

म्रुनयस्ते यं भवंतमपवर्गाय सेवंते तेन भवता जितम्। यं धर्ममिति वा ॥ ४०॥ अनवद्यतामेवाह । विषममितर्यत्र यस्मिन्भागवते धर्मे नास्ति यदन्यत्र यथाऽन्यस्मिन्काम्ये धर्मे । ननु सोऽपि येदोक्तत्वादनवद्य एव तत्राह । विषमिषया शत्रुमारणादिकामनया रचितो विहितो यः स ह्यविशुद्धः रागद्वेपादिमत्वात । श्रायिष्णुश्च नश्चरफठत्वात् । अधर्मबहुरुश्च हिंसादिवाहुच्यात् । तदुक्तं शबरस्वामिभिः । उभयमिह चोदनायां लच्यतेऽथोंऽनर्थश्रेत्यादि ॥४१॥ एतत्प्रपंचयति । कः दोमः कि कुशलं न किचित् । निजपरयोः स्वस्य परस्य च । स्वपरद्धहः स्वस्म परस्मे च दुखतिति स्वपरधुक् तेन यतः स्वद्रोहादत्यंतकायक्लेशात्तवकोषः पीडा संभवति। तदुक्तं गीतासु। कपैयंतः शरीरस्थं भृतग्राममचेतसः॥ मां चैवांतःशरीरस्थं तान्विद्वचामुरिनश्चयानिति ॥ तथा परसंपीड-याऽधर्मः। चशव्दात्तव कोपश्च । अतस्त्वया रागांधमपि कथंचिद्वेदमार्गे प्रवर्तियतुं काम्यधर्मोऽभिहिता न तत्त्वदृष्ट्या ॥ ४२ ॥ भागवतधर्मेण तु न द्रोह इत्याह । नेति । न व्यभिचरित न परमार्थं जहाति । तवेक्षा दृष्टिः। अन्यभिचारे हेतुः । स्थिरेति । स्थावरजंगमप्राणिसमूहेषु समबुद्धयो भागवता यं धर्मं सेवंते ॥ ४३ ॥ एवंभृतस्य भागवतधर्मप्रवर्तकस्य तव दर्शनात्सर्वपापक्षयो रामा यमुपासते अपवर्गाय ॥ ४० ॥ विषममतिर्न यत्र नृणां त्वहमिति मम तवेति च यदन्यत्र ॥ विषमिथया रचितो यः स ह्यविशुद्धः क्षयिष्णुर-धर्मबहुलः ॥ ४१ ॥ कः चेमो निजपरयोः कियानर्थः स्वपरद्वहा धर्मेण ॥ स्वद्रोहात्तव कोपः परसंपीडया च तथा ५ धर्मः ॥ ४२ ॥ न व्यमिचरति तवेक्षा यया ह्यभिहितो भागवतो धर्मः ॥ स्थिरचरसत्त्वकदम्वेष्वपृथिग्धियो यमुपासते त्वार्याः ॥ ४३ ॥ न हि भगवन्नघटितिमदं त्वहर्शनानृणा-मखिलपापक्षयः ॥ यन्नामसकुच्छ्रवणात्पुल्कसकोऽपि विमुच्यते संसारात् ॥ ४४ ॥ अथ भगवन्वयमधुना त्वदवलोकपरिमृष्टारायमलाः ॥ सुरऋपिणा यद्धितं तावकेन कथमन्यथा भवति ॥ ४५ ॥ विदितमनंत समस्तं तव जगदात्मनां जनैरिहाचरितम् ॥ विज्ञाप्यं परमगुरोः कियदिव सवितुरिव खद्योतैः ॥ ४६ ॥ नमस्तुभ्यं भगवते सकलजगित्थितिलयोदयेशाय ॥ दुरविसतात्मगतये क्वयोगिनां भिदा परमहंसाय ॥ ४७ ॥ य वै श्वसंतमनु विश्वसूजः श्वसन्ति यं चेकितानमनुचित्तय उचकंति ॥ भूमण्डलं सर्पपायित यस्य मूर्धिन तस्मै नमो भगवते उस्तु सहस्रमूध्नें ॥४८॥ श्रीशुक उवाच ॥ संस्तुतो भगवानेवमनंतस्तमभाषत ॥ विद्याधरपतिं प्रीतिश्चित्रकेतुं कुरूद्रह ॥ ४९ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ यन्नारदांगिरोभ्यां ते व्याहृतं मेऽनुशा-सनम् ॥ संसिद्धोऽसि तया राजन्विद्यया दर्शनाच मे ॥५०॥ अहं वै सर्वभूतानि भृतात्मा भूतभावनः ॥ शब्दब्रह्म परं ब्रह्म ममोभे शाश्वती तनू भवतीति कि चित्रमित्याह । न हीति ॥ ४४ ॥ अतोऽहं कृतार्थोऽस्मीत्याह । अथेति । अथ अतो हेतोः । तबोवलोकनेन परिमृष्टा निरस्ता आश्ये चित्ते मला येपां ते । त्वहर्शनं च मम नार-दोपदेशेन जातःमित्याह । सुरऋषिणेति ॥ ४५ ॥ यथा चाहं पूर्वमतिमृढ आसं तथा च नारदेनानुगृहीतोऽस्मि तत्सर्वान्तर्यामिनस्तव मया कि प्रकाशनीयिवत्याह । विदितिमिति । विशेषेग ज्ञाप्यं प्रकाशनीयं कियदिति न किमपीत्यर्थः। सचितुर्यथा खद्योतः प्रकाशनीयं नास्ति तद्वत् ॥४६॥ उक्तलक्षणं भगवंतं प्रणमति । नमः इति द्वाभ्याम् । सकलस्य जगतः स्थित्यादीनाभीशाय समर्थाय। दुरवसिताऽविज्ञाताऽऽत्मगतिनिजतन्वं यस्य तस्मै । केषां कुयोगिनाम् । केन भिदा भेददृष्ट्या ॥ ४७ ॥ असंति चेष्टंते । चेकितानं पश्यंतमनु वित्तयो ज्ञानंद्रियाण्युचकंति स्वास्टं पश्यंति । ४८ ॥ ४९ ॥ मेऽतुशासनं मद्विषय उपदेशः तेन तया च विद्ययाऽस्ताच दर्शनात्तंतिद्धोऽसि ॥ ५० ॥ तद्वाघदात्वीय स्वयनप्युपदिशति । अहमित्यादिना । सवभूतान्यहमेव ।

श्रीधरी

1

॥२७॥

भृतानामात्मा भोक्ताऽप्यहमेव । भोक्तुभोग्यात्मकं विश्वं महचिरकं नास्तीत्यर्थः । यतोऽहं भृतमावनः भूतानां प्रकाशकः कारणं च । ननु शब्दब्रह्म प्रकाशकं परं ब्रह्म कारणं च प्रकाशकं च । सत्यम् । ते उमे ममैव रूपे इत्याह । शब्दब्रह्मति । शाश्वती शाश्वत्यौ ॥५१॥ अस्तत्वमेवं पञ्यत्याह । लोके भोग्यप्रपंचे भोक्तृत्वेन विततमनुगतमात्मानं लोकं चात्मिन भोग्यत्वेन संततं व्याप्तं तदुभयं च भया कारणात्मना व्याप्तम् । मिय चैवोभयं कृतं प्रकल्पतं स्मरेदिति तृती नान्वयः । पश्यिदित्यध्याहारो वा ॥५२॥ ननु जाग्रदायवस्थाभेदेन भोक्तृभोग्यात्मकं विश्वं प्रतियमानं किल्पतं स्यादित्याशंक्य स्वभगतजाग्रदादिदृष्टांतेन संभावयन्नाह । यथेति द्वाभ्याम् । यथा स्वभे सुतो विश्वं गिरिवनादिरूपं दशांतरस्थमात्मन्येव पश्यित । स्वभमध्ये सुपुप्ति स्वभं च पश्यतित्यर्थः। तथा स्वभ एवोत्थितः सन्नात्मानमेकदेशस्थं शयनदेशे स्थितं मन्यते जाग्रदवस्थामनुभविति ॥ ५३ ॥ एवं प्रसिद्धान्यपि जागरादीनि जीवस्थानानि जीवोपाधेर्युद्धेरवस्थानभूतान्यातमाने मायामात्राणीत्यवं विज्ञाय तेपां द्रष्टारमतएव परं तदवस्थारहितमात्मानं समरेत् ॥ ५४॥ ननु तेपां द्रष्टारमिति कथमुच्यते । स्वापे दृश्याभावेन द्रष्ट्रवाभासाचत्राह । येनेति। प्रसुप्तः पुरुपो जीवो येन रूपेण तदा स्वापकाले आत्मनः स्वापं निर्गुणमतीद्रियं सुखं च वेद तमात्मानं ब्रह्म मामवेहि । तदा स्वापसुखयोरसंवेदने सुखमहमस्वाप्तिति स्मृतेरसम्भवात् ॥ ५५ ॥ ननु

॥५१॥ लोके विततमात्मानं लोकं चात्मिन संततम् ॥ उभयं च मया न्याप्तंमिय चैवोभयं कृतम्॥५२॥यथा सुषुप्तः पुरुषो विश्वं परयित चात्मिन ॥ आत्मानमेकदेशस्थं मन्यते स्वप्त उत्थितः ॥ ५३ ॥ एवं जागरणादीनि जीवस्थानािन चात्मनः ॥ मायामात्राणि विज्ञाय तद्द्रष्टारं परं स्मरेत् ॥ ५४ ॥ येन प्रसुप्तः पुरुषः स्वापं वेदात्मनस्तदा ॥ सुखं च निर्गुणं ब्रह्म तमात्मानमवेहि माम् ॥५५॥ उभयं स्मरतः पुंसः प्रस्वापप्रतिवोधयोः ॥ अन्वेति न्यतिरिच्येत तज्ज्ञानं ब्रह्म तत्परम् ॥५६॥ यदेतिह्नस्तृतं पुंसो मङ्गावं भिन्नमात्मनः ॥ ततः संसार एतस्य देहाद्देहो मृतेर्मृतिः ॥ ५७ ॥ लञ्चेह मानुषीं योनिं ज्ञानविज्ञानसम्भवाम् ॥ आत्मानं यो न बुद्धचेत न कचिच्छममाप्नुयात् ॥ ५८ ॥ स्मृत्वेहायां परिक्लेशं ततः फलविपर्ययम् ॥ अभयं चाप्यनीहायां सङ्कल्पाद्विरमेत्कविः ॥५९॥ सुखाय दुःखमोक्षाय कुर्वाते दम्पती कियाः ॥ ततोऽनिवृत्तिरप्राप्तिर्दुःखस्य च सुखस्य च ॥ ६० ॥ एवं विपर्ययं बुद्ध्वा नृणां विज्ञाभिमानिनाम् ॥ आत्मनश्च गतिं सूद्दमां स्थानत्रयविलक्षणाम् ॥ ६१ ॥ दृष्टश्रुताभिमात्राभिर्निर्मुक्तः

स्वापसाक्षिणा दृष्टं कथं जाग्रदवस्थः समरेन ह्यन्यः समरित तत्राह । उभयं प्रस्वापं प्रतिवोधंच समरतोऽनुसंद्धतः । तयोः प्रस्वापप्रतिवोधयोः प्रकाशकत्वेन यद्न्वेति ताम्यां व्यविरिच्येत च । एकैकापायेऽप्यनपायात । तज्ज्ञानं परं ब्रह्म तदेव न तु भिन्नमित्यर्थः । अतो बाल्ये दृष्टस्य यौवने स्मृतिवद्वस्थांतरःवेऽपि स्वापानंद्योः स्मरणं घटत इति भावः । तदेवंभूतं ब्रह्मान्यमेवेहीत्यनुपद्धः ॥ ५६ ॥ विपन्ने दोपमाह । यद्यदि एतन्मद्भावं मत्स्वरूपं ब्रह्म विस्मृतं तदात्मनः सकाशाद्भिन्नं भवति तत एतस्य पुंसः संमारो भवति । संसारस्वरूपमाह । देहाहेहो जन्मानंतरं पुनर्जन्म मृतेरनंतरं मृतिश्चेति ॥ ५७॥ योन्यन्तरेऽपि भोगादिसम्पादनं शक्यं ज्ञानार्थं त्वत्रैव यतितव्यमित्याह । लब्बेति । ज्ञानं शास्त्रोक्तं विज्ञानमपरोक्षं तयोः संभवो यस्यां ताम् ॥ ५८॥ वैराग्यार्थमाह । ईहायां प्रदृत्तिमार्गे । तत ईहातः । अनीहायां निवृत्तिमार्गे त्वभयं मोक्षो भवतीति च स्मृत्वा फलसंकल्पाद्विरमेत् । पाठांतरे नोभयं परिक्लेशः फलविपर्ययश्च नास्तीत्येवं स्मृत्वा ॥ ५१॥ एतिहृष्ट्योति । सुखायेति त्रिभिः । दुःखस्यानिवृत्तिः सुखस्याप्राप्तिः ॥ ६०॥ विज्ञा उद्यमे प्रवीणा वयमित्यभिमानवताम् । स्थानत्रयविलक्षणां तुरीयां बुद्ध्वा ॥ ६१॥

11761

दृष्टश्रुतामिर्मात्राभिरैहिकामुष्मिकैविंपयैः । स्वेन तेजसा विवेकवलेन ॥ ६२ ॥ न चातः परः पुरुपार्थोऽस्तीत्याह । एतावानिति । योगे नैपृणं यस्यां सा बुद्धिर्येषां परस्यात्मनः एकं दशंनिमिति यदेतावानेव ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ इति पष्टे टीकायां पोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ ततः सप्तदेशेऽमोघमहर्द्धि प्राप्य खे चरन् ॥ विडस्य गिरिशं शापादुमाया वृत्रतां गतः ॥१॥ यतो यस्यां तस्यां विशे नमः नमनं कृत्वा ॥१॥ स चित्रकेतुर्विद्याधरस्त्रीभिर्द्धिं गापयन् रेम इति द्वयोरन्वयः । अध्याहतं विद्धिपद्विपाटवं च यस्य ॥२॥ नानाविधाः संकल्पेनैव सिद्धयो यासु तासु ॥३॥

स्वेन तेजसा ।। ज्ञानविज्ञानसंतुष्टो मद्भक्तः पुरुषो भवेत् ॥६२॥ एतावानेव मनुजैयोंगनैपुणबुद्धिभिः ॥ स्वार्थः सर्वात्मना ज्ञेयो यत्परात्मैकदर्शनम् ॥ ६३ ॥ त्वमेतच्छुद्धया राजन्नप्रमत्तो वचो मम ॥ ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो धारयन्नाशु सिद्धचिस ॥ ६४ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ आश्वास्य भगवानित्यं चित्रकेतुं जगदुगुरुः ॥ पश्यतस्तस्य विश्वात्मा तत्रश्रांतर्द्धे हरिः॥६५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पष्टस्कंधे पोडशोऽध्यायः॥१६॥ श्रीशुक उवाच ॥ यत्रश्चांतर्हितो उनंतस्तस्यै कृत्वा दिशे नमः ॥ विद्याधरिश्रत्रकेतुश्चचार गगनेचरः ॥ १ ॥ स छत्तं वर्षछत्ताणामन्याहतवछेंद्रियः ॥ स्तूय-मानी महायोगी सुनिभिः सिद्धचारणैः ॥ २ ॥ कुलाचलेंद्रद्रोणीषु नानासंकल्पसिद्धिषु ॥ रेमे विद्याथरस्त्रीभिर्गापयन्हरिमीश्वरम् ॥ ३ ॥ एकदा स विमानेन विष्णुदत्तेन भास्वता ॥ गिरिशं दहशे गच्छन्परीतं सिद्धचारणैः ॥ ४ ॥ आिंटग्यांकीकृतां देवीं वाहुना मुनिसंसदि ॥ उवाच देव्याः शृण्वत्या जहासो मैस्तदंतिके ॥ ५ ॥ चित्रकेतुरुवाच ॥ एव लोकगुरुः साचाद्ध मैं वक्ता शरीरिणाम् ॥ आस्ते मुख्यः संभायां वै मिथुनी भूय भार्यया ॥ ६ ॥ जटाधरस्तीव्रतपा ब्रह्मवादी सभापतिः ॥ अंकीकृत्य स्त्रियं चास्ते गतहीः प्राकृतो यथा ॥ ७ ॥ प्रायशः प्राकृताश्चापि स्त्रियं रहिस बिभ्रति ॥ अयं महात्रतथरो विभर्ति सदिस स्त्रियम् ॥ ८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ भगवानिष तच्छुत्वा प्रहस्यागाधधीर्नृष ॥ तृष्णीं वभूव सदिस सभ्याश्च तदनुत्रताः ॥ ९ ॥ इत्यतद्वीर्यविदुषि बुवाणे बह्वशोभनम् ॥ रुषाऽऽह देवी घृष्टाय निर्जितात्माभिमानिने ॥ १० ॥ पार्वत्युवाच ॥ अयं किमधुना लोके शास्ता दंडधरः प्रभुः ॥ अस्मिद्धिधानां दृष्टानां निर्ल्ज्ञानां च विष्रकृत् ॥ ११ ॥ न वेद धर्मं किल पद्मयोनिर्न ब्रह्मपुत्रा भृगुनार-दाद्याः ॥ न वै कुमारः कपिलो मनुश्च ये नो निषेधंत्यतिवर्तिनं हरम् ॥ १२॥ एषामनुध्येयपदाञ्जयुग्मं जगद्गुरुं मंगलमंगलं स्वयम् ॥ यः क्षत्रवंधुः परिभूय सूरीन्प्रशास्ति घृष्टस्तद्यं हि दंड्यः ॥ १३ ॥ नायमर्हति वैकुंठपादमूलोपसर्पणम् ॥ संभावितमतिः स्तब्धः साधुभिः पर्युपासितम् ॥१४॥ अकस्माद्द्भतैक्वर्षगर्वात्प्राचीनकर्मतः ॥ आसुरीं योनिमापन्नो भवानीशापतः स तु ॥ तदाह एकदेत्यादिना ॥४॥ अंकीकृतामुत्संगेनैकीकृत्य देवीं वाहुनाऽऽिहरूव स्थितम्। उवाच जहास च । तस्यांतिके स्थितः ॥५॥ धर्मं वक्ता वदति । शरीरिणां मध्ये मुख्यश्च भार्यया मिथुनीभूय चास्ते ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥ अगाधा गंभीरा धीर्यस्य सः ॥ ९ ॥ न तस्य वीर्यं प्रभावं विद्वानत-द्वीर्यविद्वांस्तिस्मन् । निर्जितात्माभिमानने जितेंद्रियोऽहमित्यभिमानवते । इति रुपा क्रोधेनाह ॥१०॥ विरुद्धं प्रकर्षेण करोतीति विष्रकृत् ॥११॥ अतिवर्तिनं शास्त्रमितकम्य वर्तनशीलं ये नो

श्रीघरी

70 219

निषेधित न निवारयंति ॥१२॥ एपां ब्रह्मादीनामनुष्येयं पदाञ्जयुग्मं यस्य तम् । मंगलमंगलं परमधर्ममूर्तिम् । स्रीन्पिरभूयाज्ञानकृत्वा जगद्गुरुं यः प्रशास्ति तत्तसमात् ॥ १३ ॥ ननु हरिमक्तो- ऽयं न दंडाई इति चेत्तत्राह । नायं साधुमिः परिसेवितं चैकुण्ठस्य पादमूलोपसर्पणमहिति । यतः संभाविता अहमधिक इति कृता मितियेन । अतएव स्तञ्धोऽनमः ॥ १८ ॥ तदेवं स्वयं दंड्यत्वं निश्चित्य तं प्राह । अत इति । हे पुत्र ! यथा भूयो महतां किल्विपमपराधं न कर्ता न करिष्यसि तथा याहीत्यर्थः ॥१५॥ १६ ॥ पूर्विद्धं प्राचीनकर्मप्राप्तमेव ॥१०॥ अयं च संसारचकस्वभाव एव न चित्रमित्याह । संसारचक इति ॥ १८ ॥ अतएवात्र मम च तव च न कोऽपि दोष इत्याह । न वेति ॥१९ ॥ एतं तावत्सुखदुःखादिकमंगीकृत्योक्तमिदानीं तदिष वस्तुतो नास्तीत्याह । गुणानां मायामयानां प्रवाहे संसारे ॥ २० ॥ ननु मायागुणानां चेदयं प्रवाहस्तिहैं तेषां जडत्वाद्वंधमोक्षाद्यनुभवो न स्थात्त्राह । एकः परमेश्वरो मायया निमित्तभूतया भूतानि प्राणिनः

अतः पापीयसीं योनिमासुरीं याहि हुर्मते ॥ यथेह भूयो महतां न कर्ता पुत्र किल्विषम् ॥१५॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं राप्तश्चित्रकेतुर्विमानादवरुद्य सः ॥ मसादयामास सतीं मुर्ध्ना नम्नेण भारत ॥१६॥ चित्रकेतुरुवाच ॥ मतिगृह्णामि ते शापमात्मनोऽञ्चित्नाऽम्बिके ॥ देवैर्मत्याय यत्नोक्तं पूर्विदृष्टं हि तस्य तत् ॥ १७ ॥ संसारचक एतिस्मिन् जंतुरज्ञानमोहितः ॥ आम्यन्सुखं च दुःखं च भुंके सर्वत्र सर्वदा ॥ १८ ॥ नैवातमा न परश्चापि कर्ता स्यात्सुखदुःखयोः ॥ कर्तारं मन्यतेऽमाज्ञ आत्मानं परमेव च ॥१९॥ गुणमवाह एतिस्मिन्कः शापः को न्वनुमहः ॥ कः स्वगों नरकः को वा किं सुखं दुःखमेव वा ॥ २० ॥ एकः सृजित भूतानि भगवानात्ममायया ॥ एषां बंधं च मोत्तं च सुखं दुःखं च निष्कछः ॥ २१ ॥ न तस्य कश्चिद्दितः प्रतीपो न ज्ञातिबन्धुर्न परो न च स्वः ॥ समस्य सर्वत्र निरंजनस्य सुखे न रागः कुत एव रोषः ॥ २२ ॥ तथापि तच्चिक्तिविसर्ग एषां सुखाय दुःखाय हिताहिताय ॥ बंधाय मोक्षाय च मृत्युजन्मनोः शरीरिणां संसृतयेऽवकल्पते ॥२३॥ अथ प्रसादये न त्वां शापमोक्षाय भामिनि ॥ यन्मन्यसे असाधूक्तं मम तत्त्वम्यतां सिति ॥ २४ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति प्रसाद्य गिरिशौ चित्रकेतुरिरंदम ॥ जगाम स्विवमानेन पश्यतोः स्मयतोस्तयोः ॥ २५ ॥ ततस्तु भगवान् रुद्रो रुद्राणीमिद्मववीत् ॥ देविषदैत्यसिद्धानां पार्षदानां च शृण्वताम् ॥ २६ ॥ श्रीरुद्र उवाच ॥ दृष्टवत्यसि सुश्रोणि हरेरद्भुतकर्मणः ॥ माहात्म्यं भृत्यभृत्यानां निस्पृहाणां महात्मनाम् ॥ २७ ॥ नारायणपराः सर्वे न कुतश्चन विभ्यति ॥ स्वर्गा-

सृजित । एपां वंधादिकं च सृजित । निष्कलः स्वयं वंधादिशून्यः ॥ २१ ॥ नन्वेवंभूतिविषयसृष्टौ तस्य किं कारणं त्रियादिवैषम्याभावादित्याशंक्य यद्यपि त्रियादयो न संति तथापि तत्तरकर्म-वशात्सवं घटत इत्याह । न तस्येति द्वाम्याम् । प्रतीपोऽत्रियः । न ज्ञातिर्वेन्धुश्चेत्यर्थः । तत्र हेतुः । सर्वत्र समस्य । तत्कुतः । निरंजनस्य निःसंगस्य । अतएव तिक्विमित्ते सुखे रागो नास्ति । रागाजुवन्थी रोषः कुतः स्यात् ॥ २२ ॥ यद्यप्येवं तथापि तस्य शक्त्या मायया यो विसर्गः पुण्यपापादिलक्षणं कर्म एषां शरीरिणां सुखाद्यथमवकल्पते समर्थो भवति । यथाक्तं गीतासु । भूतभावोकृत्वकरो विसर्गः कमसंज्ञित इति ॥२३॥ अय तस्माद्धामिनि हे कोपने ! त्वां केवलं प्रसादयामि न तु शापमोक्षाय । तिहं किं प्रसादनेनात आह । ममोक्तमुक्तिं साध्वप्यसाधुवन्मन्यसे तन्त्रया

II 35. 18

112811

क्षम्यताम् ॥ २४ ॥ गिरिशौ भवानीशंकरौ प्रसाद्य समयतोर्विसमयं कुर्वतोः सतोः॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ स्वर्गादावेव तुल्योऽर्थः प्रयोजनमिति द्रष्टुं शीलं येषां ते तथा ॥२८॥ तत्र ततुक्तमेव हेतुमाह द्वाभ्याम् । देहिनां सुखं दुःखिमत्यादिद्वंद्वानीश्वरस्य लीलया मायया भवंति । तेषु च गुणदोषिवकन्पश्चेत्यन्त्रयः ॥ २९ ॥ इष्टानिष्टभेद इव यः स्फुरित स आत्मन्यर्थभेदः सुखादिमेदः पुंसः स्वप्ने यथा अविवेककृतो भवति स्रजिवत्सर्पमालादिभिर्यथा तथैव कृत इत्यर्थः । स्रविदित वक्तव्ये स्रजिवदित्यापम् । पाठांतरे तु सुगमम् ॥ ३० ॥ अतो भागवतानां निस्पृहत्वस्रचितमेवे-त्याह । वासुदेव इति । ज्ञानवैराग्ययोवीर्यं वलं येपां व्यपाश्रयो विशिष्टबुद्ध्या आश्रयणीयोऽर्थो नास्ति ॥ ३१ ॥ अस्य च हरिदासत्वेन तत्स्वभावत्वास्रतिचत्रमिति वक्तुं हरेर्माहातम्यमाह । नाहमिति द्वाभ्याम् । ईहितमभिष्रायं लीलां वा यदा वयं न विद्यस्तदा तस्य स्वरूपमंशकांशका अपि संतः पृथगीशमानिनो न विदुरेव ॥३२॥ अतएव हरिरपि सर्वेपां मृतानां प्रियः ॥३३॥ पवर्गनरकेष्वपि तुल्यार्थदर्शिनः ॥ २८ ॥ देहिनां देहसंयोगाद्द्वंद्वानीश्वरलीलया ॥ सुखं दु:खं मृतिर्जन्म शापोऽनुग्रह एव च ॥ २९॥ अविवेक-कृतः पंसो हार्थभेद इवात्मिन ॥ गुणदोषविकल्पश्च भिदेव स्नजिवत्कृतः ॥ ३० ॥ वासुदेवे भगवति भक्तिमुद्रहतां नृणाम् ॥ ज्ञानवैराग्यवीर्याणां

नेह कश्चिद्वचपाश्रयः ॥ ३१ ॥ नाहं विरिंचो न कुमारनारदौ न ब्रह्मपुत्रा मुनयः सुरेशाः ॥ विदाम यस्येहितमंशकांशका न तत्स्वरूपं पृथगीश-मानिनः ॥ ३२ ॥ न ह्यस्यास्ति प्रियः कश्चित्राप्रियः स्वः परोऽपि वा ॥ आत्मत्वात्सर्वभूतानां सर्वभूतिप्रयो हरिः ॥ ३३ ॥ तस्य चायं महाभाग-श्रित्रकेतुः प्रियो उनुगः ॥ सर्वत्र समहक्शांतो ह्यहं चैवाच्युतिषयः ॥ ३४ ॥ तस्मान्न विस्मयः कार्यः पुरुषेषु महात्मसु ॥ महापुरुपभक्तेषु शांतेषु समदर्शिषु ॥ ३५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति श्रत्वा भगवतः शिवस्योमाऽभिभाषितम् ॥ बभूव शांतधी राजन्देवी विगतविस्मया ॥ ३६ ॥ इति भागवतो देव्याः प्रतिशप्तुमलंतमः ॥ मुर्ध्ना संजगृहे शापमेतावत्साधुलचणम् ॥३०॥ जज्ञे त्वष्टुर्दक्षिणाग्नौ दानवीं योनिमाश्रितः ॥ यूत्र इत्यभि-विख्यातो ज्ञानविज्ञानसंयुतः ॥३८॥ एतत्ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छिस ॥ वृत्रस्यासुरजातेश्च कारणं भगवन्मतेः ॥३९॥ इतिहासिममं पुण्यं चित्रकेतोर्महात्मनः ॥ माहात्म्यं विष्णुभक्तानां श्रत्वा बंधाद्धिमुच्यते ॥ ४० ॥ य एतत्प्रातरुत्थाय श्रद्धया वाग्यतः पठेत ॥ इतिहासं हरिं स्मृत्वा स याति परमां गतिस् ॥ ४१ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ पृश्निस्तु पत्नी सवितुः सावित्रीं व्याहतिं त्रयीम् ॥ अग्निहोत्रं पशुं सोमं चातुर्मास्यं महामखान् ॥ १ ॥ सिद्धिर्भगस्य भार्यांग महिमानं विभुं प्रभुम् ॥ आशिषं च

अहं चैवाच्युतस्य प्रियः तस्मान्ममास्मिन् कोघो नाभृदिति यावः ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ प्रतिशापं दातुमलंतमः सप्तर्थतमोऽपि ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ असुरजातेरसुरभावेनोत्पत्तेर्भगवित मतेश्र ॥ ३९ ॥ ४० ॥ एतदेतम् ॥ ४१ ॥ इति पष्टम्कन्धे टीकायां सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ आदित्यानां चतुर्थस्य त्वष्टुर्वशासंगतः ॥ त्रोक्तमिन्द्रकृतं विश्वरूपवृत्रवधादिकम् ॥१॥ अदितेः पंचमा-दीनां पुत्राणामन्वयोक्तिभिः ॥ अष्टादशे दितेर्गर्भे शक्रेण सस्तां भिदा ॥ २ ॥ त्वष्टुर्वशामनुकस्य सप्रसंगं यथाक्रमम् ॥ आदित्यानामधान्येपां वंशानाह स्रनीखरः ॥ ३ ॥ दक्षकन्यान्वयानुकथने अदित्या द्वादश प्रत्राः प्रोक्ताः । विवस्वानर्यमा पूषा त्वष्टाऽथ सविता भगः ॥ धाता विधाता वरुणो मित्रः शक उरुक्रम इति ॥ तत्र पष्टाध्यायांतमारम्य विश्वरूपवृत्रचित्रकेत्पाख्यानैस्त्वण्ड्यंशमनु-

39086

# 117911

113011

समानरूपताम् ॥१९॥ सात्म्यं देवत्वं प्रापिताः ॥२०॥२१॥ आद्दं सादरम् । अन्यं मिताक्षरम् । अर्थवद्बह्वर्थयुक्तम् । सत्रमयनमात्रयो यस्य स हे सत्रायणशीनक ॥२२॥ शकस्य पार्षिणग्राहेण पृष्ठतः सहायेन ॥२३॥ आतृहन्तारमिंद्रं मारियत्वा सुखिनी कदा स्थामिति चिंतयामास दितिः । उन्वणं करम् । अक्तिनहृदयं कठिनचित्तम् ॥२४॥ नतु राजा स्वदेहरक्षार्थमन्येषां घातं करो-त्येव किमत्र चित्रं तत्राह । कुमीति। ईशः प्रश्रुरित्यिमहितस्यापि यस्य पूर्वेषां राज्ञां देहस्य मरणानन्तरं द्वित्रिदिनावस्थितस्य तु तिष्ठेति दग्धस्य भस्मेति संज्ञा आसीत्तत्कृते तस्य देहस्यार्थे यो भूतेभ्यो हुद्धिति स कि स्वार्थ वेद न वेदैव । तत्र हेतुः । यतो भूतद्रोहान्निरयो भवति ॥ २५ ॥ इदं देहादिकं ध्रुवं नित्यमाशासानस्य मन्यमानस्यात उन्नद्धग्रुङ्कलं चेतो यस्य तस्येन्द्रस्य इन्द्रेण प्रापिताः सात्म्यं किं तत्साधु कृतं हि तैः ॥२०॥ इमे श्रद्दधते ब्रह्मन्तृषयो हि मया सह ॥ परिज्ञानाय भगवंस्तन्नो व्याख्यातुमईसि ॥२१॥ सूत उवाच ॥ तद्विष्णुरातस्य स बादरायणिर्वचो निशम्यादृतमल्पमर्थवत् ॥ सभाजयत्संनिभृतेन चेतसा जगाद सत्रायण सर्वदर्शनः ॥ २२ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इतपुत्रा दितिः शक्रपार्षणिग्राहेण विष्णुना ॥ मन्युना शोकदीप्तेन ज्वलन्ती पर्यचितयत् ॥ २३ ॥ कदा नु भातृहन्तारमिद्रिया-राममुल्बणम् ॥ अक्किन्नहृदयं पापं घातियत्वा शये सुखम् ॥ २४ ॥ कृमिविड्भस्मसंज्ञाऽऽसीद्यस्येशाभिहितस्य च ॥ भूतप्रक्तस्कृते स्वार्थं किं वेद निरयो यतः ॥ २५ ॥ आशासानस्य तस्येदं प्रवमुन्नद्भचेतसः ॥ मदशोषक इन्द्रस्य भूयाद्येन सुतो हि मे ॥२६॥ इति भावेन सा भर्तुराचचारास-कृतिययम् ॥ शुश्रुषयाऽनुरागेण प्रश्रयेण दमेन च ॥ २७ ॥ भक्तचा परमया राजन्मनोज्ञैर्वल्युभाषितैः ॥ मनो जग्राह भावज्ञा सुस्मितापांगवीच्रणैः ॥ २८ ॥ एवं स्त्रिया जडीभूतो विद्वानिप विद्रुधया ॥ बाढिमित्याह विवशो न तिचत्रत्रं हि योषिति ॥ २९ ॥ विलोक्यैकांतभूतानि भूतान्यादौ प्रजापितः ॥ स्त्रियं चक्रे स्वदेहार्धं यथा पुंसां मितर्हता ॥३०॥ एवं शुश्रिषितस्तात भगवान्कश्यपः स्त्रिया ॥ प्रहस्य परमपीतो दितिमाहाभिनन्द्य च ॥ ३१ ॥ कश्यप उवाच ॥ वरं वरय वामोरु प्रीतस्ते ऽहमनिंदिते ॥ स्त्रिया भर्तरि सुप्रीते कः काम इह चागमः ॥ ३२ ॥ पतिरेव हि नारीणां दैवतं परमं स्मृतम् ॥ मानसः सर्वभूतानां वासुदेवः श्रियः पतिः ॥ ३३ ॥ स एव देवताछिंगैर्नामरूपविकल्पितैः ॥ इज्यते भगवान्युंभिः स्रोभिश्र पतिरूपधृक् ॥३४॥ तस्मात्पतित्रता नार्यः श्रेयस्कामाः सुमध्यमे ॥ यजन्ते उनन्यभावेन पतिमात्मानमीश्वरय् ॥३५॥ सो उहं त्वया उर्वितो भद्रे ईह-रभावेन भक्तितः ॥ तत्ते संपादये काममसतीनां सुदुर्लभम् ॥३६॥ दितिरुवाच ॥ वरदो यदि मे ब्रह्मन्पुत्रमिंद्रहणं वृणे ॥ अमृत्युं मृतपुत्राऽहं येन मे यो मदस्तस्य यो शोषकः पुत्रो मे येन हेतुना भूयाद्भवेत् ॥ २६ ॥ भर्तुः प्रियाचरणमेवेति भावेन सा भर्तुः प्रियमसकृदावचार ॥ २७ ॥ २८ ॥ विवशः स्त्रीपरतन्त्रः सन्वाढं तव मनारथं पूरियण्यामीति यदाह तन्न चित्रम् ॥ २९ ॥ तत्र हेतुमाह । विलोक्येति । एकांतभूतानि निःसङ्गानि मैथुनेन सृष्टिवृद्धवर्थं स्वदेह।धसेव स्त्रियं चक्रे ॥३०॥ एवं स्त्रिया शुश्र्षितः सन् ॥३१॥ इह चकारात्परत्र च अगमोऽप्राप्यः ॥ ३२ ॥ ननु परमेश्वरे सुत्रीते सर्वकामप्राप्तिरिति प्रसिद्धं तत्राह । पतिरेवेति । ननु मनसि स्थितः श्रीवासुदेव एव लच्मीपतिः परं दैवतिमिति प्रसिद्धं सत्यम् । स एव स्वाधिकारेण रूपभेदैः पूज्यत इत्याह। मानस इति सार्धेन ॥३३॥ देवतालिंगैर्मूर्तिभिरुपलक्षितः । तान्येवाह। नाम इन्द्रादिरूपं वज्रहस्तत्वादि ताभ्यां विविधं कल्पितैः ॥३४॥

श्रीधरा

आधरा

अ०१८

वर्ण्येदानीं सवितुर्थेशमाह । पृश्चिरित्वति । सावित्रीमित्यादिषु प्रास्तेत्युत्तरस्यानुपङ्गः । पशुं पशुयागम् । महामखान्पञ्चयज्ञान् ॥ १ ॥ २ ॥ धातुर्भार्या कुहः सायं पुत्रं प्रास्त । एवं सिनीवाली दर्शमित्यजुकमात् ॥३॥ समनन्तरो विधाता क्रियायां भार्यायां पुरीष्यानग्रीन्पञ्चचितान् । पुरीष्यासो अग्रय इति पञ्च वा एतेऽग्रयो यचित्तय इति श्रतेः । चपेणी वरुणस्य भार्याऽऽसीत् । पूर्व ब्रह्मणः पुत्रो मृगुर्यस्यां पुनर्जातः ॥४॥ वान्मीकिर्वरुणस्येव पुत्रोऽभवत् । एतौ वरुणस्यासाधारणौ पुत्रौ तथोत्सर्गाद्योऽपि मित्रस्यासाधारणाः । तयारेव साधारणौ द्वौ पुत्रावाह । अगम्त्यश्र वसिष्ठश्च ऋषी मित्रावरुणयोरभवताम् ॥ ५ ॥ यत उभावपि कुम्भे रेतः सिपिचतुः । सत्रे इ जाता विशिता नगोभिः कुम्भे रेतः सिपिचतुः समानमिति श्रुतेः । द्वतं स्कन्नम् ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥ वरारोहां कन्यां प्रासूत सुत्रताम् ॥ २ ॥ धातुः कहूः सिनीवाली राका चानुमतिस्तथा ॥ सायं दर्शमथ प्रातः पूर्णमासमनुक्रमात् ॥ ३ ॥ अग्नी-न्पुरीष्यानाधत्त कियायां समनन्तरः ॥ चर्षणी वरुणस्यासीद्यस्यां जातो भृगुः पुनः ॥४॥ वाल्मीकिश्र महायोगी वल्मीकादभविकल ॥ अगस्त्यश्र वसिष्ठश्च मित्रावरुणयोर्ऋषी ॥ ५ ॥ रेतः सिषिचतुः कुम्भे उर्वश्याः सन्निधौ द्रुतम् ॥ रेवत्यां मित्र उत्सर्गमरिष्टं पिप्पलं व्यथात् ॥ ६ ॥ पौलोम्या-मिंद्र आधत्त त्रीन्पुत्रानिति नः श्रुतम् ॥ जयन्तमृषभं तात तृतीयं भीढुषं प्रभुः ॥ ७ ॥ उरुक्रमस्य देवस्य मायावामनरूपिणः ॥ कीर्तो पत्न्यां बृह-च्छलोकस्तस्यासन्सौभगादयः ॥ ८ ॥ तत्कर्मगुणवीर्याणि काश्यपस्य महात्मनः ॥ पश्चाद्यन्यामहेऽदित्यां यथैवावततार ह ॥ ९ ॥ अथ कश्य-पदायादान्दैतेयान्कीर्तयामि ते ॥ यत्र भागवतः श्रीमान्प्रह्लादो बलिरेव च ॥ १० ॥ दितेर्द्वावेव दायादौ दैत्यदानववन्दितौ ॥ हिरण्यकशिपुर्नाम हिरण्याक्षश्र कीर्तितौ ॥ ११ ॥ हिरण्यकशिपोर्भार्या कयाधुर्नाम दानवी ॥ जम्भस्य तनया दत्ता सुषुवे चतुरः सुताद ॥१२॥ मंहादं प्रागनुहादं हादं प्रहादमेव च ॥ तत्स्वसा सिंहिका नाम राहुं विप्रचितो अहीत् ॥१३॥ शिरो अहरद्यस्य हरिश्चकेण पिवतो अमृतस् ॥ संहादस्य कृतिर्भार्या असूत पञ्चनं ततः ॥१४॥ हादस्य धमनिर्भार्याऽसूतं वातापिमिल्वलम् ॥ योऽगस्त्याय त्वतिथये पेचे वातापिमिल्वलम् ॥ १५ ॥ अनुहादस्य सुर्म्यायां बाल्कलो महिषस्तथा ॥ विरोचनस्तु प्राहादिर्देव्यास्तस्याभवद्धलिः ॥ १६ ॥ बाणज्येष्ठं पुत्रशतमशनायां ततो अवत् ॥ तस्यानुभावः सुश्लोक्यः पश्चादेवाभिधास्यते ॥ १७ ॥ बाण आराध्य गिरिशं लेभे तद्गणसुरूयतास् ॥ यत्पार्श्वे भगवानास्ते ह्यद्यापि पुरपालकः ॥ १८ ॥ मरुतश्च दितेः प्रताश्चत्वारिंशन्नवाधिकाः ॥ त आसन्नप्रजाः सर्वे नीता इन्द्रेण सात्मतास् ॥ १९ ॥ राजोवाच ॥ कथं ते आसुरं भावमपोह्यौत्पत्तिकं गुरो ॥ पश्चादष्टमस्कन्धे ॥ ९ ॥ अथेति । कञ्यपस्यादितेः पुत्राणां द्वादशादित्यानां सन्तितिमुक्त्वा दितेः पुत्रान्कथयामीत्यर्थः ॥१०॥ हिरण्यकशिपुहिरण्याक्षश्चेति प्रथमं द्वावेव तौ च कीर्तितौ तृतीय-स्कन्धे ॥११॥१२॥ विश्वचितो दानवाद्भर्तुः सकाशाद्राहुं पुत्रमग्रहीत् ॥ १३ ॥ ततः संहादादस्त ॥१४॥ यो मेपरूपं वातापि पेचे तं वातापि चास्रतेत्यन्वयः ॥१५॥१६॥ ततो वलेः सका-शादभवत् । तस्य बलेरनुभावः सुश्लोक्यः पुण्यकीत्र्यर्दः । यहा अनुभाव्यते सद्भिः स्त्यत इत्यनुभावस् । सुश्लोक्यं यश इति शेवः ॥१७॥ तस्य गणेषु मुख्यतां प्राधान्यम् ॥ १८ ॥ सात्मतां

॥३५॥३६॥ इन्द्रहंणं इन्द्रहंतारम् । अमृत्युं मृत्युशून्यम् । येनेंद्रेण विष्णुना सहायेन घातितौ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३८ ॥ स्वभावमनुवर्तमानायाः योपितः कोऽतिक्रमोऽपराघः ॥४० । स्वभावम्मे मेवाह द्वाम्याम् । शरत्पबस्येवोत्सवो विकासो यस्मिन् । अवणे अती तयोरमृतम् । क्षुरधारोपमं चित्तम् ॥ ४१ ॥ स्वाशिषात्मनां स्वार्थकामनयात्मवत्त्रेष्ठत्वेन प्रतीयमानानाम् ॥ ४२ ॥ तत्रे-द्वापकल्पते योग्यं भवति । अयं भावः ।वैष्णवं व्रतं तावदुपदेच्यामि तेनैवास्याः शुद्धचित्ताया इंद्रं प्रति क्रोधो निवर्तिष्यते पुत्रस्त्वमत्यो भविष्यति दीर्घकालत्वे च व्रतस्य कथंचिद्वेगुण्ये सर्तीद्रस्य वधोऽपि न भविष्यतीति ॥४३॥४४॥ हे भद्रे ! अंजः यथावद्यदि धारयिष्यसि तर्हीन्द्रहा भविष्यति वैगुण्ये तु देववांधवो भविष्यति । वैष्णवत्वाद्वतस्य कथंचिद्वेगुण्येऽपि सर्वथा वैकल्याभावात्

घातितौ सुतौ ॥ ३७ ॥ निशम्य तद्वचो विप्रो विमनाः पर्यतप्यत ॥ अहो अधर्मः सुमहानद्य मे समुपस्थितः ॥ ३८ ॥ अहो अद्येन्द्रियारामो योषिन्मय्येह मायया ॥ गृहीतचेताः कृपणः पतिष्ये नरके ध्रुवम् ॥ ३९ ॥ कोऽतिक्रमोऽनुवर्तंत्याः स्वभाविमह योषितः ॥ धिङ्मां बताबुधं स्वार्थे यदहं त्वजितेंद्रियः ॥ ४० ॥ शरत्पद्मोत्सवं वक्त्रं वचश्च श्रवणामृतम् ॥ हृदयं ज्ञरधाराभं स्त्रीणां को वेद चेष्टितम् ॥ ४१ ॥ न हि कश्चित्रियः स्त्रीणामंजसा स्वाशिषात्मनाम् ॥ पतिं पुत्रं भ्रातरं वा घ्नंत्यथें घातयंति च ॥ ४२ ॥ प्रतिश्रुतं ददामीति वचस्तन्न मृषा भवेत् ॥ वधं नाईति चेंद्रोऽपि तत्रेदमुपकल्पते ॥ ४३ ॥ इति संचिंत्य भगवान्मारीचः कुरुनंदन ॥ उवाच किंचित्कुपित आत्मानं च विगर्हयन् ॥४४॥ कश्यप उवाच ॥ पुत्रस्ते भिवता भद्रे इंद्रहा देवबांधवः ॥ संवत्सरं व्रतमिदं यद्यंजो धारियव्यिस ॥ ४५ ॥ दितिरुवाच ॥ धारियव्ये व्रतं ब्रह्मन्बृहि कार्याणि यानि मे ॥ यानि चेह निषिद्धानि न त्रतं घ्नंति यानि तु ॥ ४६ ॥ कश्यप उवाच ॥ न हिंस्याद्भृतजातानि न शपेन्नानृतं वदेत् ॥ न विंद्यान्नखरोमाणि न स्पृशेद्यदमंगलम् ॥ ४७ ॥ नाप्सु स्नायात्र कुप्येत न संभाषेत दुर्जनैः ॥ न वसीताधौतवासः स्नजं च विधृतां कवित् ॥ ४८ ॥ नोन्बिष्टं चंडि-कान्नं च सामिषं वृषलाहृतम् ॥ भुंजीतोदनयया दृष्टं पिबेदंजलिना त्वपः ॥ ४९ ॥ नोच्छिष्टाऽस्पृष्टसलिला संध्यायां मुक्तमूर्धजा ॥ अनर्चिताऽ-संयतवागसंवीता बहिश्चरेत् ॥ ५० ॥ नाधौतपादाप्रयता नार्द्रपान्नो उदिक्शराः ॥ शयीत नापराङ्नान्यैर्न नमा न च संध्ययोः ॥ ५१ ॥ धौत-वासाः शुचिनित्यं सर्वमंगलसंयुता ॥ पूजयेत्पातराशात्पाग्यो विपान् श्रियमच्युतम् ॥५२॥ स्त्रियो वीरवतीश्राचैंत्स्रग्गंधवलिमंडनः ॥ पतिं चाच्यों-

॥ ४५ ॥ कार्याण्यावश्यकानि । त्रतं यानि न घ्नंति नावश्यकानि न च निर्पिद्धानि कि त्वभ्यनुज्ञातानि तानि सर्वाण्यपि ब्रहि ॥ ४६ ॥ तत्रैकितशिक्षिनाह । न हिंस्यादिति पंचिमः । न शयेकाक्रोशेत् । यदमंगलं कपालास्थ्यादिकं तन्न स्पृशेत् ॥ ४७ ॥ नाप्सु प्रविश्य स्नायात् । पूर्वं विधृतां स्रजं प्रुनर्न धारयेत् ॥ ४८ ॥ मोजने पंच निषेधानाह । नोच्छिष्टिमिति । चंडिकान्नं भद्रकाल्ये निवेदितं पिपीलिकादिद्षितं वा अंजलिना त्वपो न पिवेत् ॥ ४९ ॥ गृहाद्वहिनिर्गमे सप्त निषेधानाह । नोच्छिष्टिति । अनिर्वेता मंडनहीना । असंवीताऽप्रावृता ॥५०॥ शयनेऽष्टौ निषेधानाह । नाधौतपादेति । नापराक्पश्चिमशिराः ॥ ५१ ॥ कार्याण्याह । धौतवासा इति द्वाभ्याम् । प्रातराशात्प्रथममोजनात् ॥ ५२ ॥ वीरवतीर्जीवद्वर्तकाः । अर्घ्य संपूज्य । कोष्ठगतं

गा३१॥

कुच्यंतरगतम् ॥५३॥ पुंसवनं पुत्रोत्पत्तिकरम् । तुभ्यं तव ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ हिरिद्रो व्रतस्य छिद्रं प्रेष्सुः प्राप्तुमिच्छुः । जिल्लाः कुटिन्तः माधुवेपः । मृगहा छुट्यको तथा मृग-वंचनाय मृगवेशो भवति तद्वत् ॥ ५८ ॥ केन मे शिवं स्यादिति चितां प्राप्तः॥ ५९ ॥ अस्पृष्टवारिश्वासावधौतां व्रिश्व ॥ ६० ॥ निद्रयाऽपहनं चेनो यस्याः ॥६ /॥ मा रोदो स्थित्व लालयन्त्रिय पतिष्ठेत ध्यायेत्कोष्ठगतं च तम् ॥ ५३ ॥ सांवत्सरं पुंसवनं व्रतमेतदविष्ठुतम् ॥ धारियष्यसि चेतुभ्यं शक्रहा भविता सुतः ॥ ५४ ॥ वाढिमित्यभि-प्रेत्याथ दिती राजन्महामनाः ॥ काश्यपं गर्भमाधत्त त्रतं चांजो दधार सा ॥ ५५ ॥ मातृष्वसुरिमप्रायिंद्र आज्ञाय मानद ॥ शुश्रूषणेनाश्रमस्थां दितिं पर्यचरत्कविः ॥ ५६ ॥ नित्यं वनात्सुमनसः फलमूलसमित्कुशान् ॥ पत्रांकुरमुदोऽपश्च काले काल उपाहरत् ॥ ५७ ॥ एवं तस्या व्रतस्थाया व्रतिच्छद्रं हरिर्नृप ॥ प्रेप्सुः पर्यचरिन्नुह्यो मृगहेव मृगाकृतिः ॥ ५८ ॥ नाध्यगच्छदुव्रतिच्छद्रं तत्परोऽथ महीपते ॥ चिंतां तीव्रां गतः शकः केन मे स्याच्छिवं त्विह ॥ ५९ ॥ एकदा सा तु संध्यायामुच्छिष्टा व्रतकर्शिता ॥ अस्पृष्टवार्यधौतांविः सुष्वाप विधिमोहिता ॥ ६० ॥ उद्ध्वा तदंतरं शको निदाऽपहतचेतसः ॥ दितेः प्रविष्ट उदरं योगेशो योगमायया ॥ ६१ ॥ चकर्त सप्तधा गर्भं वज्रेण कनकप्रभम् ॥ रुदंतं सप्तधैकैकं मा रोदीरिति तान्पुनः ॥ ६२ ॥ ते तम्चुः पाठ्यमानाः सर्वे प्रांजलयो नृप ॥ नो जिघांससि किमिंद्र भ्रातरो मरुतस्तव ॥ ६३ ॥ मा भैष्ट भ्रातरो मह्यं यूयिन-त्याह कौशिकः ॥ अनन्यभावान्पार्षदानात्मनो मरुतां गणान् ॥ ६४ ॥ न ममार दितेर्गर्भः श्रीनिवासानुकंपया ॥ वहुधा कुलिशचुण्णो द्रोण्यस्त्रेण यथा भवान् ॥ ६५ ॥ सक्रदिष्ट्राऽऽदिपुरुषं पुरुषो याति साम्यताम् ॥ संवत्सरं किंचिद्नं दित्या यद्धरिरचिंतः ॥ ६६ ॥ सज्रिंद्रेण पंचशहेवास्ते मरुतो अभवन् ॥ व्यपोह्य माठ्दोषं ते हरिणा सोमपाः कृताः ॥ ६७ ॥ दितिरुत्थाय दहशे कुमाराननलप्रभान् ॥ इन्द्रेण सहितान्देवी पर्यतुष्यदिन-दिता ॥ ६८ ॥ अथेंद्रमाह ताताहमादित्यानां भयावहम् ॥ अपत्यभिच्छंत्यचरं व्रतमेतत्युदुष्करम् ॥ ६९ ॥ एकः संकल्पितः पुत्रः सप्तसप्ताभव-न्कथम् ॥ यदि ते विदितं पुत्र सत्यं कथय मा मृषा ॥ ७० ॥ इन्द्र उवाच ॥ अंब तेऽहं व्यवसितमुपधार्यागतोऽन्तिकम् ॥ स्वधांतरोऽच्छिदं गर्भ-मर्थबुद्धिर्न धर्मवित् ॥७१॥ कृतो मे सप्तधा गर्भ आसन्सप्त कुमारकाः ॥ तेऽपि चैकैकशो वृक्णाः सप्तधा नापि मम्रिरे ॥७२॥ ततस्तत्परमाश्चर्यं वीच्याध्यवसितं मया ॥ महापुरुषपूजायाः सिद्धिः काऽप्यनुषंगिणी ॥ ७३ ॥ आराधनं भगवत ईहमाना निराशिषः ॥ ये तु नेच्छंत्यपि परं ते स्वार्थकुरालाः स्मृताः ॥ ७४ ॥ आराध्यात्मप्रदं देवं स्वात्मानं जगदीश्वरम् ॥ को वृणीते गुणस्पर्शं बुधः स्यान्नरकेऽपि यत् ॥ ७५ ॥ तिददं मम तान्युनः सप्तथा चकर्त चिच्छेद ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ कौशिक इन्द्रः । गणान्सप्त सप्तगणा वै मरुत इति श्रुतेः ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ सज् सह ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६८ ॥ ६८ ॥ ६० ॥ दित्या निष्कप-टमुक्ते सतींद्रोऽपि निष्कपटभेवाह । अंवेति । लब्धमंतरं येन । अर्थे एव बुद्धिर्यस्य ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ अपि परं मोक्षमपि ॥७४॥ गुणस्पर्शं विषयभोगं बुधः को वृणीते यद्यस्मानरकेऽपि

श्रीधरो

10.91

विषयभोगः स्यात् ॥ ७५ ॥ महीयसि हे महत्तमे ! स्तः सन्नुत्थितः ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ इति श्रीमद्भागवते षष्ठाकंघे टीकायामष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ उनविंशे तु यत्योक्तं करुयपेन दितेर्वतम् ॥ तदेव विवृतं लोकहिताय हरितोषणम् ॥१॥ तस्य प्रकारमिति शेषः ॥१॥ मार्गशिरे मासे शुक्लपत्ते । आदितः प्रतिपदि ॥ ॥ अनुमंत्र्य पृष्ट्या । शुक्का दंता यस्याः सा शुक्लदती घौतदंता अलंकृता सती पूजयेत्॥ ३ ॥ तावन्नमस्कारमंत्रानाह त्रिभिः । ते तुभ्यमलं पर्याप्तमेव सर्वं न किंचिदन्यैः कृत्यमस्त्यतः केवलं ते तुभ्यं नमोऽस्तु । पर्याप्तौ हेतवः । निग्पेक्षाय हे

दौर्जन्यं बालिशस्य महीयसि ॥ चंतुमर्हसि मातस्त्वं दिष्टचा गर्भों मृतोत्थितः ॥ ७६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इन्द्रस्तया अयनुज्ञातः शुद्धभावेन तष्टया ॥ मरुद्धिः सह तां नत्वा जगाम त्रिदिवं प्रभुः ॥ ७७ ॥ एवं ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छिसि ॥ मंगलं मस्तां जन्म किं भूयः कथ-यामि ते ॥ ७८ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कंधेऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ राजोवाच ॥ श्रतं पुंसवनं ब्रह्मन्भवता यदुदीरितम् ॥ तस्य वेदितुमिच्छामि येन विष्णुः प्रसीदित ॥ १ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ शुक्के मार्गशिरे पच्चे योषिद्धर्तुरनुज्ञया ॥ आरभेत व्रतिमदं सार्वकामिकमादितः ॥ २ ॥ निशम्य मरुतां जन्म ब्राह्मणाननुमंत्र्य च ॥ स्नात्वा शुक्कदती शुक्के वसीतालंकृतांवरे ॥ पूजयेत्प्रातराशात्प्राग्भगवंतं श्रिया सह ॥ ३ ॥ अलं ते निरपेक्षाय पूर्णकाम नमो अस्तु ते ॥ महाविभूतिपतये नमः सकलसिद्धये ॥ ४ ॥ तथा त्वं ऋपया भूत्या तेजसा महिनौजसा ॥ जुष्ट ईश गुणैः सर्वैस्ततोऽसि भगवान्त्रभुः ॥ ५ ॥ विष्णुपत्नि महामाये महापुरुषलक्षणे ॥ त्रीयेथा मे महाभागे लोकमातर्नमोऽस्तु ते ॥ ६ ॥ ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सह महाविभूतिभिर्बिलिमुपहराणीति ॥ अनेनाहरहर्मंत्रेण विष्णोरावाहनार्घ्यपाद्योपस्पर्शनस्नानवास-उपवीतिविभूषणगंधपुष्पधूपदीपोपहाराद्यपचारांश्च समाहित उपहारेत्।। ७ ।। हिवःशेषं तु जुहुयादनले द्वादशाहुतीः ।। ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहेति ॥ ८ ॥ श्रियं विष्णुं च वरदावाशिषां प्रभवावुभौ ॥ भक्त्या संपूजयेन्नित्यं यदीच्छेत्सर्वसंपदः ॥ ९ ॥ प्रणमेहंडवद्भमौ भक्तिप्रह्वेण चेतसा ॥ दशवारं जपेन्मंत्रं ततः स्तोत्रमुदीरयेत् ॥ १० ॥ युवां तु विश्वस्य विभू जगतः कारणं परम् ॥ इयं हि प्रकृतिः सूच्मा माया शक्तिर्दुरत्यया ॥ ११ ॥ तस्या अधीश्वरः साक्षात्त्वमेव पुरुषः परः॥ त्वं सर्वयज्ञ इज्येयं क्रियेयं फलभुगभवान् ॥ १२ ॥ गुणव्यक्तिरियं देवी ब्यंजको गुणभुग्भवान् ॥ त्वं हि सर्वशरीर्यात्मा श्रीः शरीरेंद्रियाशया ॥ नामरूपे भगवती प्रत्ययस्त्वमपाश्रयः ॥ १३ ॥ यथा युवां त्रिलोकस्य

पूर्णकाम ! महाविभूतिपतये लच्मीपतये कमलाः सिद्धयोऽणिमाद्या यस्मिस्तस्मै ॥ ४ ॥ भो ईश ! यथा यथावत् त्वं कृपादिभिर्जुष्टः अन्यैश्च सत्यसंकल्पत्वादिभिः सर्वेर्गुणैः ततस्तस्मात् ॥ ५ ॥ महापुरुषस्य परमेश्वरस्येव लक्षणानि निरपेक्षत्वादीनि यस्यास्तस्याः संबोधनम् ॥ ६ ॥ पूजामंत्रमाह । ॐ नमो इति ॥ ७ ॥ हविःशेषप्रपहाराविश्वष्टम् । होममंत्रं दर्शयित । ओमिति ॥८॥ प्रकार्षण भवंत्यास्यामिति प्रभवौ ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥ इज्या यज्ञाभिनिवर्तकः पुरुषव्यापारो भावनाख्यः । क्रिया लौकिकी ॥ १२ ॥ प्रत्ययो नामरूपयोः प्रकाशकः । अपाश्रयस्तयोराधारः

॥३२॥

॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ महापुरुपचेतसा ईश्वरबुद्धथोपनमेद्भजेत् । पतिश्व स्वयं प्रेमशीलः सन् पत्न्याः कर्पाणि विभृयात् । तदनुकूलो भवेदित्यर्थः ॥१७॥ यतो दंपत्योर्मध्ये एकतरेण कृतम्रभयोरिष भवति ॥ १८ ॥ न विहन्यात्र विच्छिद्यात् ॥ १९ ॥ २० ॥ द्वादशमासानित्युक्ते कदाचित्तनमध्ये मलमासे सित तेन सह द्वादशसंख्यायां सत्यां शुद्धस्यैकस्य त्यागः स्यात् । हायनमित्युक्ते तन्मध्यपतितस्य तस्यापि प्रसंगः स्यात् । तदुभयं वारियतुमुभयमुक्तम् । उपचरेदुपवसेत् ॥ २१ ॥ श्वोभृते प्रभाते सित । पयसि शृतेन पक्वेन । पाकयज्ञविधानेन पार्वणस्थाली-पाकविधानेन ॥ २२ ॥ २३ ॥ सुप्रजास्त्वं सत्पुत्रत्विमत्यर्थः । तद्यतस्तं शेपम् ॥ २४ ॥ २५ ॥ अवीरा विधवा । धनेश्वरी सत्यिप या सुदुर्भगा सा सुभगा भवति ॥ २६ ॥ य आमयावी वरदौ परमेष्ठिनौ ॥ तथा म उत्तमश्लोक संतु सत्या महाशिषः ॥ १४ ॥ इत्यभिष्ट्रय वरदं श्रीनिवासं श्रिया सह ॥ तन्निःसार्योपहरणं दत्त्वाऽऽचमन-मर्चयेत् ॥ १५ ॥ ततः स्तुवीत स्तोत्रेण भक्तिप्रह्वेण चेतसा ॥ यज्ञोच्छिष्टमवघाय पुनरभ्यर्चयेद्धरिष् ॥ १६ ॥ पतिं च परया भक्त्या महापुरुष-चेतसा ॥ त्रियैस्तैस्तैरुपनमेत्रेमशीलः स्वयं पतिः ॥ विभृयात्सर्वकर्माणि पत्न्या उचावचानि च ॥ १७ ॥ कृतमेकतरेणापि दंपत्योरुभयोरपि ॥ पत्न्यां कुर्यादनहीयां पतिरेतत्समाहितः ॥ १८ ॥ विष्णोर्त्रतमिदं विभ्रत्न विहन्यात्कथंचन ॥ विप्रानिस्रयो वीरवतीः सग्गंधवित्रमंडनैः ॥ अर्चेदह-रहर्भकत्या देवं नियममास्थितः ॥ १९ ॥ उद्घास्य देवं स्वे धाम्नि तिन्नवेदितमग्रतः ॥ अद्यादात्मविशुद्धचर्यं सर्वकामर्थये तथा ॥ २० ॥ एतेन पूजाविधिना मासान्द्वादश हायनम् ॥ नीत्वाऽथोपचरेत्साध्वी कार्तिके चरमेऽहिन ॥ २१ ॥ श्वोभूतेऽप उपस्पृश्य कृष्णमभ्यच्यं पूर्ववत् ॥ पयःशृतेन जुहुयाचरुणा सह सर्पिषा ॥ पाकयज्ञविधानेन द्वादशैवाहुतीः पतिः ॥ २२ ॥ आशिषः शिरसाऽऽदाय द्विजैः प्रीतैः समीरिताः ॥ प्रणम्य शिरसा भक्त्या भुंजीत तदनुज्ञया ॥ २३ ॥ आचार्यमग्रतः कृत्वा वाग्यतः सह वंधुभिः ॥ दद्यात्पत्न्य चरोः शेषं सुप्रजास्त्वं सुसीभगम् ॥ २४ ॥ एत-चरित्वा विधिवद्वतं विभोरभीप्सितार्थं लभते पुमानिह ॥ स्त्री त्वेतदास्थाय लभेत सौभगं श्रियं प्रजां जीवपतिं यशो गृहम् ॥ २५ ॥ कन्या च विंदेत समग्रलक्षणं वरं त्ववीरा हतकिल्विषा गतिम् ॥ मृतप्रजा जीवसुता धनेश्वरी सुदुर्भगा सुभगा रूपमग्यम् ॥ २६ ॥ विंदेदिरूपा विरुजा विमुच्यते य आमयावींद्रियकल्पदेहस् ॥ एतत्पठन्नभ्युदये च कर्मण्यनंततृप्तिः पितृदेवतानाम् ॥ २७ ॥ तुष्टाः प्रयच्छंति समस्तकामान्होमावसाने हतभुक् श्रीर्हरिश्र ॥ राजन्महन्मरुतां जन्म पुण्यं दितेर्वतं चाभिहितं महत्ते ॥ २८ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पष्टस्कंधे पुंसवनव्रतकथनं नामैको-॥ समाप्तोऽयं षष्ठस्कंधः ॥ ६ ॥ नॅविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥

रोगी स विरुजा विशिष्टया रुजा विमुच्यते । इंद्रियैः सिहतं कल्यं देहं च विंदेदिति शोपः । पठन्यो वर्तेत तस्य वितृणां देवतानां चानंता तृप्तिभवतीत्यर्थः ॥ २७ ॥ उपसंहरति । राजिन्निति । महत्पुण्यं जन्म महत् वर्तं च ॥ २८ ॥ पष्ठस्कंधनिगृहार्थपदभावार्थदीपिका । सिद्धिरासेन्यतामेषा यतिश्रीधरनिर्मिता ॥ १ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पष्ठस्कंधे श्रीधरस्वामिविरिचितायां दीकायां भावार्थदीपिकायामेकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ समाप्तोऽयं पष्ठस्कन्धः ॥ ६ ॥ श्रीनारायणापणमस्तु ॥

श्रीधरी

~ 00

॥३२॥









॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ स्वभक्तपक्षपातेन तद्विपक्षविदारणम् ॥ नृसिंहमद्भृतं वंदे परमानंदिवग्रहम् ॥ १ ॥ ऊतिः पंचदशाष्यायैः सप्तमे वर्ण्यतेऽधुना ॥ ऊतिश्र वासना प्रोक्ता तत्तरकमानुसारिणी ॥ २ ॥ अशुभा च शुभा चेति द्विधा सा हेतुभेदतः ॥ अशुभा महतां कोपाच्छुभा महदनुग्रहात् ॥ ३ ॥ हरेद्वरिपयोर्थद्वद्वेष्कुंठे वसतोरिण ॥ चतुःसनरुपा विष्णुद्वेषावश्रुमवासना ॥ ४ ॥ स्वभक्तं च सदा विष्णुद्वेषांत्रभणि रक्षति ॥ वृतीयेऽथ भवेद्वास्थावकरोदात्मसात्युनः ॥६॥ अत्रो मनिष्णा यत्नः कार्यो महदनुग्रहे ॥ इत्येतदर्थमृतीनामत्र लक्षणमुच्यते ॥ ७ ॥ तत्रादौ दशभिदैत्यतत्पुत्रमतिभेदतः ॥ महत्कोपानुकंपोत्थावासन।भेद उच्यते ॥८॥ सद्वासना च युज्येत कर्मभिः शुद्धचेतसा ॥ परैस्तु पंचिभस्तस्मात्क्रियते धर्मनिर्णयः ॥ ९ ॥ तत्र तु प्रथमेऽध्याये हिरण्यकशिपोः सुते ॥ विष्णुभक्ते विरोधस्तु विश्रापत्र ईर्यते ॥ १० ॥ यदुक्तं पूर्वस्कंधान्ते-हत-प्रता प्रका प्रवासना सिद्धचित स तत्पक्षपाती भवति येभ्यो विभेति तान्द्वेषण हति न तु तद्वास्तीत्याह । न हीति । निःश्रेयसं परमानंद एव आत्मा स्वरूपं यस्य । असुरेभ्यश्रोद्वेगो श्रीमणेशास नमः ॥ सन्त्रोतात्र ॥ सम् विभेति तान्द्वेषण हति न तु तद्वास्तीत्याह । न हीति । निःश्रेयसं परमानंद एव आत्मा स्वरूपं यस्य । असुरेभ्यश्रोद्वेगो

श्रीगणेशाय नमः ॥ राजोवाच ॥ समः प्रियः सुहृद्ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयम् ॥ इन्द्रस्यार्थं कथं दैत्यानवधीद्विषमो यथा ॥ १ ॥ न ह्यस्यार्थः सुरगणः साक्षात्रिःश्रेयसात्मनः ॥ नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगश्रागुणस्य हि ॥ २ ॥ इति नः सुमहाभाग नारायणगुणान्प्रति ॥ संशयः सुमहान् जातस्तद्भवान् छेतुमहिति ॥ ३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ साधु पृष्टं महाराज हरेश्रारितमद्भुतम् ॥ यत्र भागवतमाहात्म्यं भगवद्भक्तिवर्धनम् ॥ ४ ॥ गीयते परमं पुण्यमृषिभिर्नारदादिभिः ॥ नत्वा ऋष्णाय मुनये कथिष्ये हरेः कथाम् ॥ ५ ॥ निर्गुणोऽपि ह्यजोऽन्यको भगवान् प्रकृतेः परः ॥ स्वमायागुणमाविश्य बाध्यबाधकतां गतः ॥ ६ ॥ सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्नात्मनो गुणाः ॥ न तेषां युगपद्राजन्हास उल्लास एव वा ॥७॥ जयकाले तु सत्त्वस्य देवर्षात्रजसोऽसुरान् ॥ तमसो यक्षरचांसि तत्कालानुगुणोऽभजत् ॥ ८ ॥ ज्योतिरादिरिवाभाति संघातान्न विविच्यते ॥

भयं नास्ति । अतो विद्वेषोऽपि नास्त्येव । तत्र हेतुः । अगुणस्येति । गुणाधीनौ प्रीतिद्वेषावित्यर्थः ॥ २ ॥ श्रीनारायणस्य गुणाननुग्रहनिग्रहादीन्त्रति तत्तं संश्यम् ॥ ३ ॥ भागवतस्य प्रहादस्य माहात्म्यं गीयत इति संबंधः ॥४॥ कृष्णाय व्यासाय । कृष्णं मुनि नत्वेत्यर्थः ॥४॥ यसमात्प्रकृतेः परः अतो निर्गुण अत एवाजोऽत एवाव्यक्तो रागद्वेषादिनिमित्तभृतदेहेंद्वियादिरिहतः सोऽपि स्वमायागुणं सन्त्वादिकमाविद्याधिष्ठाय वाध्यान्त्रति यद्वा देवासुराणां परस्परं या वाध्यवाधकता तां गतः प्राप्तः। तत्र हेतुर्जात इत्यर्थः ॥६॥ तत्र गुणानां स्वीयत्वे सित प्राकृतपुरुपविद्यमः स्यात्तत्र नास्तीत्याह । सन्त्वमिति । नतु स्वेच्छया गुणाधिष्ठानेनापि पक्षपाववैषम्यं स्यादेव । न । तस्य कालकृतकत्वादित्याह । न तेषामिति सार्थेन । उल्लासो वृद्धः ॥७॥ सन्त्वस्य जयकाले देवादीनृपीश्रामजत् । तत्त्वदेहं प्रविद्य वर्धयतीत्यर्थः । रजसो जयकालेऽसुरान् । तमसो जयकाले यक्षरक्षांसि तस्य कालस्यानुगुणः सन् ॥ ८ ॥ समस्यापि निमित्तभेदेन वैषम्ये दृष्टांतः । ज्योतिरादिरिव । ज्योतिरादिरिव । ज्योतिरादिरिव । ज्योतिरादिरिव । ज्योति तत्राह । वदंतीति । आत्मस्यं परमात्मानं कवयो निषुणाः मथित्वा कार्यदर्शनिलंगेन विचार्य जानंति । अंततः स्वभावकालकर्मादिवादिन्यवेन । विदंतीति पाठे

11 7 11

लाभोऽपि ज्ञानमेव । अत्रापि ज्योतिरादिरिवेति द्रष्टच्यं यथा सूर्यकांतादौ दाहदर्शनाज्ज्योतिर्ज्ञायते यथा च गंधदर्शनाद्वायुरित्यादि ॥९॥ तदेवं मायागुणवशेनैतद्वैपम्यं न स्वाभाविकमित्युक्तम् । तिह गुणपारतंत्र्यादनीश्वरत्वमाशंक्याह । यदा आत्मनो जीवस्य भोगाय पुरः शरीराणि परः परमेश्वरः सिस्च जुर्भवित तदा साम्येन स्थितं रजः पृथक्सजित । विचित्रासु तासु पूर्षु रिरंसुः क्रीडि-तुमिच्छुर्यदा तदा सत्त्वं पृथक्सजति । शयिष्यमाणः संहरिष्यन्यदा तदा तमः पृथगीरयति प्रेरयति । आधिक्यं नयतीत्यथः ॥१०॥ यदा सिस्छुरित्यादिनिर्देशातप्रतीतं कालपारतंत्र्यं वारयन्त्र-धानपुरुषपारतंत्र्यमपि वारयति । कालमिति । हे नरदेव ! प्रधानपुरेयां निमित्तभूताभ्यां सत्यकृदमोघकर्ता ईशस्तयोः सहकारित्वेनाश्रयभृतं चरंतं वर्तमानं कालं स्वयमेव सजित । स्वचेष्टारूपत्वा-त्कालस्य न तत्पारतंत्र्यमित्यर्थः । तथापि प्रस्तुते किमायातं तत्राह । य एप कालः सत्त्वमेधयति वर्धत्यतो हेतोरीशिताऽपीश्वरोऽपि सत्त्वप्रधानं सुरानीकं देवसमृहमेधयतीव तत्प्रत्यनीकानमुरा-विदंत्यात्मानमात्मस्थं मथित्वा कवयो उन्ततः ॥ ९ ॥ यदा सिसृद्धः पुर आत्मनः परो रजः सृजत्येष पृथवस्वमायया ॥ सत्त्वं विचित्रासु रिरंसुरीश्वरः श्यिष्यमाणस्तम ईरयत्यसौ ॥ १० ॥ कालं चरंतं सृजतीश आश्रयं प्रधानपुंभ्यां नरदेव सत्यकृत् ॥ य एप राजन्नपि काल ईशिता सत्त्वं सुरानी-कमिवैधयत्यतः ॥ तत्प्रत्यनीकानसुरान्सुरियो रजस्तमस्कान्प्रमिणोत्युरुश्रवाः ॥ ११ ॥ अत्रैवोदाहृतः पूर्वमितिहासः सुर्रिणा ॥ प्रीत्या महाऋतौ राजन्युच्छतेऽजातशत्रवे॥ १२ ॥ दृष्टा महाद्भतं राजा राजसूरे महाकतौ ॥ वासुदेवे भगवति सायुज्यं चेदिभूभुजः ॥ १३ ॥ तत्रासीनं सुरऋषि राजा पांडुसुतः कतौ ।। पप्रच्छ विस्मितमना सुनीनां शृष्वतामिदम् ॥१४॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ अहो अत्यद्भतं ह्येतदुदुर्हभैकांतिनामपि ॥ वासुदेवे परे तत्त्वे प्राप्तिश्चेद्यस्य विद्विषः ॥ १५ ॥ एतद्वेदितुमिच्छामः सर्व एव वयं मुने ॥ भगवन्निद्या वेनो द्विजैस्तमिस पातितः ॥१६॥ दमघोषमुतः प्राप आरम्य कलभाषणात् ॥ संप्रत्यमर्षी गोविंदे दंतवकश्च दुर्मतिः ॥ १७ ॥ शपतोरसकृद्धिष्णुं यदुब्रह्म परमन्ययम् ॥ श्वित्रो न जातो जिह्नायां नांधं विविशतुस्तमः ॥ १८ ॥ कथं तस्मिन् भगवति दुरवग्राहधामिन ॥ पश्यतां सर्वलोकानां लयमीयतुरंजसा ॥ १९ ॥ एतद्भाम्यति मे बुद्धि-दींपार्चिरिव वायुना ॥ बृह्येतदद्भुततमं भगवांस्तत्र कारणम् ॥ २० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ राज्ञस्तद्वच आकर्ण्य नारदो भगवानृषिः ॥ तुष्टः पाह तमाभाष्य शृण्वत्यास्तत्सदेः कथाः ॥ २१ ॥ नारद उवाच ॥ निंदनस्तवसत्कारन्यकारार्थं कळेवरम् ॥ प्रधानपरयो राजन्नविवेकेन कल्पितम् न्सुरप्रतिपक्षान्त्रमिणोति हिनस्ति चेत्यन्वयः । उरु प्रभृतं श्रवः कीर्तिर्यस्य सः । कालशक्तिज्ञभितगुणगतवैपम्यमिह सन्निधिमात्रेण तद्धिष्ठातरि स्करतीति प्रकरणार्थः ॥ ११ ॥ तदानीं तयोर्न सुरपक्षपातेन वधः किंतु ब्रह्मशापेनासुरीं योनिं प्राप्तयोरनुग्रहार्थं एवेति वक्तुमितिहासमुपक्षिपति । अत्रैवेति । अत्र द्वेपादिरहितस्यापि दैत्यवधे नारदेनेतिहासः प्रस्तावितः ॥ १२ ॥ चेदिभृष्ठजः शिशुपालस्य ॥१३॥१४॥ एकांतभक्तानामपि दुर्लभा प्राप्तिविद्विषो जातेत्येतदत्यद्भतं हि ॥ १५ ॥ तस्य तु वेनवन्नरकपात एवोचित इत्याह । भगवन्निदमिति । तमसि नरके ॥ १६ ॥ दम-घोषस्य सुतः शिशुपालः कलभाषणाद्वाल्ये कोमलभाषणमारम्य संप्रत्यधुनाऽप्यमपी क्रोधी मत्सरी वा ॥ १७ ॥ श्वित्रः श्वेतकुष्टम् ॥१८॥ दुरवग्राहं दुष्प्रापं घाम स्वरूपं यस्य तिसमञ्जयं सायु-ज्यमीयतुर्जग्मतुः । अभृतस्यापि दंतवक्रलयस्य तज्जातकप्रामाण्येन सिद्धविन्नर्देशः ॥ १९ ॥ एतदद्भुततममत एतत्प्रति मे धीर्श्राम्यति । भगवान्सर्वज्ञस्त्वं ब्रुहि ॥२०॥ आमाष्य संबोध्य सीदंति

श्रीधरी

-- 0

11 7 1

निषीदंत्यस्यामिति सद् सभा तस्याः सदः सदसः शृण्वत्याः सत्याः कथाः प्राहेत्यन्वयः ॥२१॥अहो भगवित्वदकस्य नरकपातेन भाव्यमिति वद्तस्तव कोऽभिप्रायः। भगवत्पीडाकरत्वेन वा तद-भावेऽपि सुरापानादिवित्रिषिद्धनिद्याचरणाद्वा तत्र तावदेहाभिमानकृतिनदादिनिमित्तत्वात्पीडादीनां भगवतश्च तदभावात्र पीडाशङ्काऽस्तीत्याह । निंदनेति सार्द्धैस्त्रिभिः । निंदनं दोषकीर्तनम् । न्यक्कारस्तिरस्कारः । निंदास्तत्यादिज्ञानार्थं प्रधानपुरुपयोरिववेकेन कलेवरं किल्पंतं रचितम् ॥२२॥ तदिभमानेन भृतानां यथा ममाहिमति वैपम्यं तत्कृतं हिंसादिकं च भवति तथा न यस्येत्यु-त्तरेणान्वयः । दंडस्ताडनं पारुष्यं निंदा तयोर्हेतुभृतयोर्हिंसा पीडा च भवति ॥२३॥ यस्मिन्निबद्धोऽयमभिमानस्तस्य देहस्य वधाद्वधश्च यथा तथा यस्याभिमानो नास्ति अतोऽस्य परमेश्वरस्य हिंसा केन हेतुना कल्प्यते न केनापीति । अभिमानभावे हेतुः । वैकल्याद्दितीयत्वेनाभिमंतव्याभावात् । वैषम्याभावे हेतुः । अखिलात्भनः सर्वातमने इति । तर्हि किमिति हन्ति दैत्यांस्तत्राह । परस्य दमकर्तुः हितार्थं दंडं करोतीत्यर्थः ॥२४॥ यस्माद्भगवतो निदादिकृतं वैषम्यं नास्ति तस्माद्येन केनाप्युपायेन ध्यायतस्तेनैव ध्यानेन निदादिकृतपापस्यापि नाशात्सायुज्यं युक्तिमित्याश्च-॥२२॥ हिंसा तदभिमानेन दण्डपारुष्ययोर्यथा ॥ वैषम्यमिह भूतानां ममाहमिति पार्थिव ॥२३॥ यन्निबद्धोऽभिमानोऽयं तद्वधात्प्राणिनां वधः ॥ तथा न यस्य कैवल्यादिभमानी अखिलात्मनः ॥ परस्य दमकर्तुर्हि हिंसा केनास्य कल्पते ॥ २४ ॥ तस्याद्वैरानुबन्धेन निर्वेरेण भयेन वा ॥ स्नेहा-त्कामेन वा युञ्ज्यात्कथञ्चिन्नेक्षते पृथक् ॥२५॥ यथा वैरानुबन्धेन मर्त्यस्तन्मयतामियात् ॥ न तथा भक्तियोगेन इति मे निश्चिता मितः ॥ २६ ॥ कीटः पेशस्कृता रुद्धः कुङ्यायां तमनुस्मरन् ॥ संरम्भभययोगेन विंदते तत्सरूपताम् ॥२७॥ एवं कृष्णे भगवति मायामनुज ईश्वरे ॥ वैरेण पूत-पापानस्तमीयुरनुचिंतया ॥ २८ ॥ कामादुद्वेषाद्भयात्स्नेहाद्यथा भक्त्येश्वरे मनः ॥ आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः ॥ २९ ॥ गोप्यः कामाद्भयात्कंसो द्वेषाचैद्यादयो नृपाः ॥ सम्बन्धाद्वष्णयः स्नेहाद्ययं भक्त्या वयं विभो ॥३०॥ कतमोऽपि न वेनः स्यात्पञ्चानां पुरुषं प्रति ॥ तस्मा-त्केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत् ॥ ३१ ॥ मातृष्वस्रेयो वश्चेद्यो दन्तवक्त्रश्च पांडव ॥ पार्षदप्रवरो विष्णोर्विप्रशापात्पदाञ्च्युतौ ॥ ३२ ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ कीदृशः कस्य वा शापो हरिदासाभिमर्शनः॥ अश्रद्धेय इवाभाति हरेरेकांतिनां भवः॥ ३३ ॥ देहेंद्रियासुहीनानां वैकुण्ठपुर-वासिनाम् ॥ देहसम्बन्धसम्बद्धमेतदाख्यातुमर्हसि ॥३४॥ नारद उवाच ॥ एकदा ब्रह्मणः पुत्रा विष्णोर्लोकं यहच्छया ॥ सनन्दनादयो जग्मुश्चरंतो येनाह । तस्मादिति सप्तभिः । निर्वेरिण नास्ति वैरं केनापि यस्मिस्तेन भक्तियोगेनेत्यर्थः । युंज्यान्मन इति शेषः । यस्मादेतैरुपायैः पृथङ्नेक्षते ॥२५॥ तेष्वपि वैरानुवंधः श्रेष्ठ इत्याह । यथेति । न तथा भक्तियोगेनापि ॥२६॥ अत्र दृष्टांतः । कीटः पेशस्कृता अमरेण संरंभो द्वेषो भयं च स एव योगस्तेन ॥२७॥ वैरेण याऽनुचिंता चिंतनं तयैव पूतः आत्मा येषां ते तं प्राष्टुः ॥ २८ ॥ तद्यं कामादिनिमित्तं पापं हित्वा ॥२९॥ तानाह । गोप्य इति ॥३०॥ तिहं वेनः किमिति नरके पातितः । तीत्रध्यानाभावात्पापमेव तस्य फलितमित्याह । कतमोऽपीति । पुरुषं श्रीहरिं प्रति पुरुषे पुरुषस्य कामासंभवाद्भयादिभिश्चितयतां पञ्चानां मध्ये वेनो न कतमोऽपीत्युक्तम् ॥ ३१ ॥ तदेवमितिहासप्रस्तावकथामुक्त्वा श्रीकृष्णे शिशुपालस्य वैरानुवंधे को हेतुरित्यपेक्षायां तमे-वेतिहासं वक्तुमाह । मातृष्वस्रेय इति । पदाद्वैकुंठाच्च्युतौ ॥३२॥ हरिदासार्वाभम्यतिति तथा । कस्य शापः कीदृशो वा । अश्रद्धेयोऽनादरणीय इव । असंभवात् । भवो जन्म ॥३३॥

असंभवमेवाह। जन्महेतुभृतैः प्राकृतैर्दे हेंद्रियासुभिर्हीनानां शुद्धसत्त्वमयदेहानामि त्यर्थः। प्राकृतदेहसंबंधेन संबद्धमेतदारुयानमारुयातुमर्हिम ॥३४॥३५॥ कथंभुताः। पंच वा पड्वा हायनानि वर्षी-णि येषां ते। अर्भो बालकास्तद्भदाभा येषां ते पूर्वेषां मरीच्यादीनामणि पूर्वजास्तेभ्यः प्रथमं जाताः।दिग्वाससो दिगंबराः। अतः शिश्नन्मत्वा ॥३६॥ वासमणि नार्द्धः कृतः पुनस्तत्सेवामिति चकारार्थः हे बालिशौ । अतो हेतोराशु यातम् ॥ ३७ ॥ वां युवयोस्त्रिभिर्जन्मभिः लोकाय स्वस्थानप्राप्तये कल्पतां तावताऽयं शापः समाप्यतामिति पुनः योक्तावित्यर्थः ॥ ३८ ॥ ३८ ॥ अरोद्धारे निमित्ते तत्त्रितिघाती हतः ॥ ४० ॥ हिरण्यकशिपोर्वधे कारणं सूचयित । हिरण्यकशिपुः पुत्रमिति ॥ ४१ ॥ सर्वभूतानामात्मभूतम् । कुतः । समं ब्रह्मेव पश्यतीति तथा तम् । अतः प्रशांतं द्वेपादिर-भुवनत्रयम् ॥ ३५ ॥ पंचषड्ढायनार्भाभाः पूर्वेषामपि पूर्वजाः ॥ दिग्वाससः शिशूनमत्वा द्वाःस्थौ तान्त्रत्यपेधताम् ॥ ३६ ॥ अशपन्कुपिता एवं युवां वासं न चाईथः ॥ रजस्तमोभ्यां रहिते पादमूळे मधुद्धिषः ॥ पाषिष्ठामायुरीं योनिं वाळिशौ यातमाश्वतः ॥ ३७ ॥ एवं शप्तौ स्वभवनात्प-तंसौ तैः कृपालुभिः ॥ प्रोक्तौ पुनर्जन्मभिर्वां त्रिभिलोंकाय कल्पताम् ॥ ३८ ॥ जज्ञाते तौ दितेः पुत्रौ दैत्यदानववंदिनौ ॥ हिरण्यकशिपुज्येंछो हिरण्याक्षोऽनुजस्ततः ॥ ३९ ॥ हतो हिरण्यकशिपुर्हरिणा सिंहरूपिणा ॥ हिरण्याक्षो धरोद्धारे विभ्रता सौकरं वपुः ॥ ४० ॥ हिरण्यकशिपुः पुत्रं प्रहादं केशविषयम् ॥ जिघांसुरकरोन्नाना यातना मृत्युहेतवे ॥ ४१ ॥ सर्वभूतात्मभूतं तं प्रशांतं समदर्शनम् ॥ भगवत्तेजसा स्पृष्टं नाशकोद्धं-तुमुद्यमैः ॥ ४२ ॥ ततस्तौ राक्षसौ जातौ केशिन्यां विश्रवःसुतौ ॥ रावणः कुंभकर्णश्च सर्वलोकोपतापनौ ॥ ४३ ॥ तत्रापि राघवो भूत्वा न्यहन-च्छापमुक्तये ॥ रामवीर्यं श्रोष्यिस त्वं मार्कंडेयमुखात्मभो ॥ ४४ ॥ तावेव क्षत्रियौ जातौ मातृष्वस्नात्मजौ तव ॥ अधुना शापनिर्मुक्तौ कृष्णचक्र-हतांहसौ ॥ ४५ ॥ वैरानुबंधतीत्रेण ध्यानेनाच्युतसात्मताम् ॥ नीतौ पुनर्हरः पार्श्व जग्मतुर्विष्णुपार्षदौ ॥ ४६ ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ विद्रेषो दियते पुत्रे कथमासीन्महात्मिन ॥ बृहि मे भगवन्येन प्रह्लादस्याच्युतात्मता ॥ ४७ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कंधे प्रथमो अथायः ॥ १॥ नारद उवाच ॥ भ्रातर्येवं विनिहते हरिणा कोडमूर्तिना ॥ हिरण्यकशिषू राजन्पर्यतप्यद्भुषा शुचा ॥ १ ॥ आह चेदं रुपा चूर्णः संदष्ट-दशनच्छदः ॥ कोपोज्वलद्भयां चत्तुभ्यां निरीक्षनधूम्रमंबरम् ॥२॥ करालदंष्ट्रोग्रदृष्टया दुष्पेच्यभुकुटीमुखः ॥ शूलमुद्यम्य सदिस दानवानिदमत्रवीत् ॥ ३॥ भो भो दानवदैतेया द्विमूर्थंह्यक्ष शंवर ॥ शतबाहो हयश्रीव नमुचे पाक इल्वल ॥ ४ ॥ विप्रचित्ते मम वचः पुलोमन् शकुनादयः ॥ शृणु हितम्। अतएव भगवत्तेजसा स्पृष्टं व्याप्तम्। उद्यमैः शक्षास्त्रप्रहारादिभिः ॥ ४२ ॥ विश्रवसः सुतौ ॥ ४३ ॥ न्यहनत् हतवानित्यर्थः । तर्हि तदेव कथनीयमित्युत्सुकं प्रत्याह । रामवीर्यमिति ॥ ४४ ॥ अ६ ॥ कृष्णचक्रेण हतमंहो यतोस्तौ । तयोः पापसेव हतं न तु तावित्यर्थः ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ येन कारणेन प्रहादस्याच्युतात्मताच्युतैकचित्तत्वं तदिप ब्रूहोति शेपः ॥ ४७ ॥ इति सप्तमे टीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ द्वितीयै विष्णुरोषेण लोकं विष्लाच्य दानवैः ॥ तद्धतभ्रातृपुत्रादीनितिहासैरसांत्वयत् ॥ १ ॥ भगवद्द्वेप एव तद्द्वेषेऽपि कारणमित्याश्येनाह। भ्रातरीत्यादिना । एवं देवपक्षपातेन ॥ १ ॥ कोपेन उत् अतिशयेन ज्वलद्भवां कोपाग्निध्मेनैव धूम्रमंवरं निरीक्षमाणः ॥ २ ॥ करालदंष्ट्राभिर्युक्तयोग्रया दृष्ट्या दुष्प्रेच्यं भुक्रदीयुक्तं मुखं यस्य सः ॥ ३ ॥ ४ ॥

श्रीधरो

॥ ५ ॥ समेनाष्युषधावनैर्भजनैनिमित्तभृतैः पार्षणग्राहेण सता ॥ ६ ॥ एवं त्यक्तः स्वभावः समत्वं येन तस्य घृणेः शुद्धतेजोमयस्थापि मायया वनौकसो वराहरूपस्य सतः। अस्थिरात्मनोऽव्य-विश्यितिचत्तस्य । कुतः । यो यो भजित तं तं भजमानस्यानुसरतः ॥ ७ ॥ तस्य रुधिरेण यावत्तर्पयिष्यापि तावद्ययं भुवं यातेति दृतीयेनान्वयः ॥ ८ ॥ ननु देवैस्तद्वधः कारितोऽतस्ते कि न इन्यन्ते तत्राह । तिस्मन्हरौ कूटे कपटे अहिते प्रतिपद्मे कूटमीहितं यस्येति वा नष्टेऽदृष्टे सित देवाः शुष्यंति स्वयमेव नाशं यास्यंति। कुतः। विष्णुरेव प्राणो येषां ते। यथा कृत्तमृत्रे वृद्धे शाखाः स्वयं शुष्यंति तद्वत् ॥ ९ ॥ तपोयज्ञादियुक्तानस्द्यध्वं घातयत ॥ १० ॥ ननु तैः किषपराद्धं तत्राह । विष्णुरिति। द्विजानां क्रियाऽनुष्ठानं मूलं यस्य सः। यतोऽसौ यज्ञो धममयश्च। देवादीनां परायणं परम आश्रयः। यतो यज्ञरूपस्य विष्णोर्मृलत्वानमामनादृत्य तदाश्रयणाच्च ते वध्या इति भावः ॥ ११ ॥ तस्मात्परमं मंत्रं शृणुतेत्याह । यत्र यत्रेति । संदीपयत दहत वृश्यत । आजी-

तानंतरं सर्वे क्रियतामाशु मा चिरस् ॥ ५॥ सपत्नैर्घातितः चुद्रैश्रांता मे दियतः सुहृत् ॥ पार्ष्णिश्राहेण हरिणा समेनाप्युपधावनैः ॥ ६ ॥ तस्य त्यक्तस्वभावस्य घृणेर्मायावनौकसः ॥ भजंतं भजमानस्य बालस्येवास्थिरात्मनः ॥ ७ ॥ मच्छूलभिन्नश्रीवस्य भृरिणा रुधिरेण वै ॥ रुधिरिषयं तर्पयिष्ये भातरं मे गतव्यथः ॥ ८ ॥ तस्मिन्क्टेऽहिते नष्टे कृतमूले वनस्पतौ ॥ विटपा इव शुष्यंति विष्णुवाणा दिवौकसः ॥ ९ ॥ तावद्यात भुवं य्यं विश्वत्त्रसमेधिताम् ॥ सृदय्वं तपोयज्ञस्वाध्यायन्नतदानिनः ॥ १० ॥ विष्णुर्द्विजक्रियामूलो यज्ञो धर्ममयः पुमान् ॥ देवपिषितृभृतानां धर्मस्य च परायणम् ॥ ११ ॥ यत्र यत्र दिज्ञा गावो वेदा वर्णाश्रमाः क्रियाः ॥ तं तं जनपदं यात संदीपयत चृश्रत ॥ १२ ॥ इति ते भर्तृनिर्देशमादाय शिरसाऽऽहताः ॥ तथा प्रजानां कदनं विद्धः कदनिषयाः ॥ १३ ॥ पुरश्रामत्रजोद्यानचेत्रारामाश्रमाकरान् ॥ खेटखर्वटघोषांश्र ददहुः पत्तनानि च ॥ १८ ॥ केचित्खिनित्रैर्विभिदुः सेतुपाकारगोपुरान् ॥ आजीव्यांश्रिच्छिदुर्वक्षान्केचित्परश्चपाणयः ॥ पादहञ्करणान्यन्ये प्रजानां ज्वित्तोत्सुकैः ॥ १५ ॥ एवं विश्वकृते लोके दैत्येद्रानुचरेर्मुहः ॥ दिवं देवाः परित्यज्य भुवि चेरुरलक्षिताः ॥ १६ ॥ हिरण्यकशिपुर्श्रतः संपरेतस्य दुःखितः ॥ कृत्वा कटोदकादीनि भातृपुत्रानसांत्वयत् ॥ १७ ॥ शकुनिं रांवरं घृष्टं भृतसंतापनं चृकम् ॥ कालनाभं महानाभं हरिरमश्रमथोत्कचम् ॥ १८ ॥ तन्मातरं रुपाभानुं दितिं च जननीं गिरा ॥ श्रुरक्णया देशकालज्ञ इदमाह जनेश्वर ॥ १९ ॥ हिरण्यकशिपुरुवाच ॥ अम्बाम्ब हे वधः पुत्रा वीरं

व्यानां वृक्षाणां छेदं कुरुत ॥ १२ ॥ १३ ॥ पुरं हट्टादिमत् । ग्रामस्तद्रहितः । वजो गवां वासः । उद्यानं कृत्रिमं वनम् । चेत्रं व्रीह्यादेः । आरामोऽकृतिमं वनम् । आश्रयः ऋषीणां स्थानम् । आकारो रत्नादीनाम् । खेटः कृषीवलानां वासः । खर्वटो गिरिद्रोण्याश्रयो ग्रामः । घोष आभीराणां वासः । पत्तनं राजधानी ॥१४। खनित्रैः खननसाधनैः । आजीव्यानुपजीव्यान् । जंब्वाग्र-किषित्थादीन् । श्ररणानि गृहान् ॥ १५ ॥ विप्रकृते उपद्धते यञ्चभागानामभावादिवं परित्यज्यालक्षिताः संतो भ्रवि चेरुः ॥१६॥ तदेवं प्रजानां कदनं दानवेषु कुर्वत्सु स्वयं स्वर्गराज्यादि साधियतुं विपस्तप्तुकामः प्रथमं यत्कृतवांस्तदाह । हिरण्यकशिपुरित्यादिना । कटोदकं प्रताय प्रदेयभ्रदकम् । आदिशब्दात्प्रतेशाद्वादिकम् ॥ १७ ॥ १८ ॥ १८ ॥ हे वधुरिति भ्रातुर्मायां संबोधयति

0.8 11

॥२०॥ भवतु नाम तस्य श्लाध्यो वधस्तथाऽप्यस्माकं तावद्वंधुर्गत एवेति चेत्तत्राह । भृतानामिति । दैवेन प्राचीनकर्मणा एकत्र नीतानां संयोजितानां पृत्रश्र स्वै कर्मभिक्त्रीतानां वियोजितानाम् ॥ २१ ॥ एवं लौकिकदृष्ट्या शोकं निवार्य तत्त्वदृष्ट्या वारयति । नित्य इति । आत्मा नित्यो मृत्युशून्यः अव्ययोऽपक्षयशृन्यः शुद्धा निमलः सर्वविन्सर्वज्ञश्च । सर्वत्र हेतुः प्रादेशदिव्यतिरिक्तः अतो मृत इति कृश इति मलिन इति वियुक्त इत्यज्ञ इति च मत्वा शोको न कार्य इत्यर्थः । कथं तिई तस्य संमारस्तत्राह । धत्त इति । आत्मना मायया स्वाविद्यया लिंगं मृतीर्धत्ते गुणानुचावचान्देहान्सुखदुःखादीन्वा विशेषेण सुजनस्वीकुर्वन् । लिंगशारीरोपाधिः संसार इत्यर्थः ॥ २२ ॥ एतत्सदृष्टांतं प्रपच्यति यथेति । चतुनिः । तस्यः प्रतिविविद्याः । उपाधि-धर्मा उपहिते भवंतीति दृष्टांतमुक्त्वा ग्राहकधर्मा ग्राह्ये भवंतीति दृष्टांतमानः । चत्तुपेति ॥ २३ ॥ अनिकलः परिपूर्ण एव । तत्साम्यतां मनःसमनामिन्वर्थः ॥ २४ ॥ लिंगभावना देहानिमानः स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्याः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्याः । स्वर्याः । स्वर्थाः । स्वर्थाः । स्वर्याः । स्वर्याः । स्वर्थाः

माईथ शोचितुम् ॥ रिपोरिभमुखे श्वाच्यः शूराणां वध ईप्तितः ॥ २०॥ भूतानामिह संवासः प्रपायामिव सुत्रते ॥ देवेनैकत्र नीतानामुर्जातानां स्वकर्मिभः ॥ २१ ॥ नित्य आत्माऽव्ययः शुद्धः सर्वगः सर्ववित्परः ॥ धतेऽसावात्मनो िहंगं मायया विसृजनगुणान् ॥ २२ ॥ यथाऽम्भसा प्रचलता तरवोऽपि चला इव ॥ चल्लपा आम्यमाणेन दश्यते चलतीव भूः ॥२३॥ एवं गुणैर्भाम्यमाणे मनस्यविकलः पुमान् ॥ याति तत्साम्यतां भद्रे ह्यालिंगो लिंगवानिव ॥ २४ ॥ एव आत्मविपर्यासो ह्यालिंगे लिंगभावना ॥ एव प्रियाप्रियेयोंगो वियोगः कर्म संसृतिः ॥ २५ ॥ संभवश्च विनाशश्च शोकश्च विविधः स्मृतः ॥ अविवेकश्च चिंता च विवेकास्मृतिरेव च ॥ २६ ॥ अत्राप्युदाहरंतीमिनितहासं पुरातनम् ॥ यमस्य प्रेतवंधूनां संवादं तं निवोधत ॥२७॥ उशीनरेव्वभूद्राजा सुयज्ञ इति विश्रुतः ॥ सपत्नैनिहतो युद्धे ज्ञातयस्तमुपासत ॥ २८ ॥ विशीर्णरत्नकवचं विश्रप्टानरस्य स्वादं तं निवोधत ॥२०॥ उशीनरेव्वभूद्राजा सुयज्ञ इति विश्रुतः ॥ सपत्नैनिहतो युद्धे ज्ञातयस्तमुपासत ॥ २८ ॥ विशीर्णरत्नकवचं विश्रप्टानरस्य स्वादं तं स्वादं तं स्वादं तं स्वादं तं स्वादं तं स्वादं स्वा

एष आत्मनो विषयांसोऽन्यथाभावः । तमेवाह । प्रियैवियोगोऽप्रिययोंगश्च कर्म च संस्तृतिश्च नानागर्भेषु प्रवेशः ॥ २५ ॥ ततश्च संभव उत्पत्तः। विवेकस्यास्मृतिरननुसंधानम् ॥ २६ ॥ अत्रापि शोकहेतुं विना वृथवायं शोक इत्यस्मिन्नथें । प्रेतस्य मृतस्य कस्यचिद्ये वंधवस्तेषां च संवादं शृष्णत ॥ २७ ॥ उपासत तत्समीपे आहृत्य स्थिताः ॥ २८ ॥ विशीणं रत्नमयं कवचं यस्य । विश्वष्टान्याभरणानि स्त्रज्ञश्च यस्य । शरेण निर्मिन्नं हृदयं यस्य । असृजा रक्तेनाविलं लिप्तम् ॥ २९ ॥ प्रकीर्णाः केशा यस्य । ध्वस्ते अक्षिणी यस्य । रमसा संरंभेण दृष्टो दच्छद ओष्टो येन । रजसा कंठमावृत्तमुखांभोजं यस्य । छिन्नमायुधं सुजश्च यस्य ॥ ३० ॥ तस्य पदयाहप समीपे आसमंतादपतन् ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ विलापमेवाह । अहा इति द्वास्याम् । अकरुणत्वमेवाहुः । येन विधाता दशामगोचरां दशां भवान्प्रणीतो गमितस्तेन विधाता त्वमधुना शुचां विवधनः कृताऽसीत्यन्वयः ॥३३॥ हे महीपते ! त्वया सुहृत्तमेन विना वयं कथं स्याम भवेम जीवेमेत्यर्थः। अता हे वीर ।

श्रीधर

og . O

ıı Q

यत्र त्वं यास्यित तत्र तेऽजुयानमजुगमनं तव पादयोः शुश्रूपां कुर्वतीनामस्माकं दिश देहि ॥ ३४ ॥ निर्हारं दाहार्थं नयनमिनच्छंतीनाम् । अस्तमस्नाचलं प्रति ॥ ३५ ॥ पिरदेवितं रोदनं स्वपुर्यामेव स्थित आश्रुत्य श्रुत्वा तत्र स्वयमेवोपागतो यमो वालको भृत्वा तानाह । अहो इत्यादिना ॥ ३६ ॥ अहो आश्र्यम् । अस्मत्तो वयसाधिकानामि लोकस्य विधि जनममरणादिप्रकारं विपश्यतामिष विमोहः । मोहमेवाह । यत्र यस्मादन्यक्तादागतस्तत्रैव गतमपार्थं शोचन्ति । तदुक्तं गीतासु । अव्यक्तादीनि भृतानि न्यक्तमध्यानि भारत ॥ अव्यक्तनिधानान्येव तत्र का परिदेवनेति । किच स्वयमिष सधर्माः मृतेन सह समानो मृत्युलक्षणो धर्मो येषां तथाभृता अपि ॥ ३७ ॥ अवला दुर्वला वृक्तादिभिरभच्यमाणा वयं न विचिन्तयामः । तत्र हेतः । यो गर्भे रक्षानि स एव सर्वत्र रक्षिता ॥ ३८ ॥ नजु तस्य रक्षणे कि प्रयोजनं न किचिद्ष कितु कीडैव केवलिमत्याह । य इति । य ईश इदं विश्वं सृजति रक्षत्यवलुम्पते संहरति च भो अवलास्तस्येशितुश्वराच्यं क्रीडासाधनमाहु । अतः स एव निग्रहे संग्रहे पालने च प्रग्रः ॥ ३९ ॥ प्रग्रुत्वमेवान्वयन्यितिरेकाभ्यां दर्श्यति । पथिति । दिष्टेन दैवेनेश्वरेण रक्षितम् । तेनश्वरेण विहतमुपेक्षितम् । अस्य

विना स्याम सुहत्तमेन ते ॥ तत्रानुयानं तव वीर पादयोः शुश्रूषतीनां दिश यत्र यास्यिति ॥ ३४ ॥ एवं विरुपतीनां वे परिगृह्य मृतं पतिम् ॥ अनिच्छतीनां निर्हारमकोंऽस्तं संन्यवर्तत ॥ ३५ ॥ तत्र ह प्रेतवंधूनामाश्रुत्य परिदेवितम् ॥ आहतान्वालको भ्त्वा यमः स्वयमुपागतः ॥ ३६ ॥ यम उवाच ॥ अहो अभीषां वयसाधिकानां विपश्यतां लोकविधिं विमोहः ॥ यत्रागतस्तत्र गतं मनुष्यं सवयं सधर्मा अपि शोचत्यपार्थम् ॥ ३७ ॥ अहो वयं धन्यतमा यदत्र त्यक्ताः पितृभ्यां न विचित्तयामः ॥ अभन्त्यमाणा अवला वृकादिभिः स रित्तता रक्षति यो हि गर्भे ॥ ३८ ॥ य इच्छ-येशः सृजतीदमन्ययो य एव रच्चत्यवलुंपते च यः ॥ तस्यावलाः कीडनमाहुरीशितुश्रराचरं निग्रहसंग्रहे प्रभुः ॥ ३९ ॥ पथि न्युतं तिष्ठति दिष्ट-रच्चितं गृहे भ्यितं तिद्वहतं विनश्यिति ॥ जीवत्यनाथोऽपि तदीचितो वने गृहेऽपि गुप्तोऽस्य हतो न जीवित् ॥ ४० ॥ भूतानि तस्तिनिजयोनिकर्म-मिर्भवंति काले न भवंति सर्वशः ॥ न तत्र हात्मा प्रकृताविष स्थितस्तस्या गुणैरन्यतमो निवध्यते ॥ ४१ ॥ इदं शरीरं पुरुषस्य मोहजं यथा प्रथम्भौतिकमीयते गृहम् ॥ यथोदकैः पार्थिवतैजसैर्जनः कालेन जातो विकृतो विनश्यित ॥ ४२ ॥ यथाऽनलो दारुषु भिन्न ईयते यथाऽनिलो

हतस्तेनोपेक्षितः ॥ ४० ॥ तदेवमात्मनो जन्मगरणादिकमंगीकृत्येश्वराधीनत्वात्र शोकः कार्य इत्युक्तमिदानीं तु देहानामेव जन्मादि न त्वात्मन इत्याह । भ्तानीति तिभिः। भृतानि देहा निजयोनिः स्वकारणभूतं लिंगशरीरं तिन्निमित्तैः कर्मिमिर्मवन्ति जायन्ते न भवन्ति नश्यन्ति च सर्वशो देवादिदेहा अपि तत्र ह तदा प्रकृती देहे स्थितोऽण्यात्मा तस्याः प्रकृतेर्गुणैदेहधमैजिन्मादिभिने निबध्यते न युज्यते यतोऽन्यतमो देहादत्यंत्विलक्षणः ॥४१॥ नन्वहं कृशः स्थूल इत्यादौ वेलक्षण्यं न प्रतीयते तत्राह । इद्मिति । इदं शरीरं शोहजमिववेकादाःमत्वेन जातं वस्तुतस्तु पृथमेव यत ईयते दश्यते भौतिकं च यथा गृहमित्यन्वयः । अत्रैवं प्रयोगः द्रष्टुरभौतिकाच प्ररुपाच्छरीरं भिन्नम् । दश्यत्वाद्धोतिकत्वाच यथाऽत्यंताविवेकिन आत्मत्वेनाभिमतमपि गृहं ततः पृथक् तद्वदिति । भौतिकत्वाचुमानं विष्टुण्वन्नात्मनो जन्माद्यभावसुपसंहरति । यथा औदकैः परमाणुभिजीतो चुद्बुदादिर्यथा च पार्थवेर्जातो घटादिर्यथा च तेजसेर्जातः कुंडलादिर्विनश्यति तथा तैरेव त्रिविधः परमाणुभिजीतो जनो देह एव विकृतः परिणतः सन्विनश्यति न त्वात्मेत्यर्थः ॥ ४२ ॥ पृथगवस्थानाभावेऽपि भिन्नत्वे दृष्टातद्वयमाह । यथिति । यथाठनलो दारुष्वेव स्थिताऽपि

दाहकत्वेन प्रकाशकत्वेन भिन्न एव प्रतीयते । यथा च देहगतोऽप्यनिलो मुखनासिकादिषु पृथक्स्थित एव प्रतीयते । देहस्थत्वेऽप्यात्मनस्तद्धर्मयोगाभावे दृष्टांतमाह । यथा नभो न सज्जते क्वापि संगं न प्राभोति तथा प्रमानिष सर्वेषां गुणानां देहेंद्रियादीनामाश्रयस्तेष्त्राश्रितो वा परः पृथगेवेत्यर्थः ॥ ४३ ॥ किंच हे मृढाः ! यमनुशोचथ सोऽयं युष्मद्भती सुयझः शेते। किमिति शोचथ । नन्वेतावंतं कालमसौ शृणोत्यनंतरं प्रतिवक्ति च । इदानीं तस्यादर्शनान्मृत इति शोचामेति चेत्स तु शोच्यो न भवति । प्रागिष तम्यादर्शनादित्याह । यः श्रोतेति ॥४४॥ ननु मुखनासिकासंचारी प्राणः श्रोता वक्ता च दृष्ट एवेति चैनासौ श्रोता वक्ता चाऽचेतनत्वादित्याह । न श्रोतेति । महान्सर्वेन्द्रियचेष्टाहेतुः । अतएव मुख्यः प्राणो वै मुख्य इति श्रृतेः । कस्तिहि श्रोता वक्ता च तत्राह । यस्त्विह देहेंद्रियैस्तत्तदर्थद्रष्टा आत्मा स तु प्राणदेहाभ्यामचेतनाभ्यामन्य एव सचेतनः ॥ ४५॥ नतु चेतनत्वेऽन्यत्वे च तस्याहं कृशः स्थूरः काणो विधर इत्यादिदेहधर्मोपलिब्धः कुनस्तत्राह । भृतेन्द्रियमनोभिर्लिंग्यंते लच्यन्त इति तथा तान्देहांस्तेभ्योऽन्य एव भजत्यहमिति मन्ये । तहिं कथं मोक्षस्तत्राह । तच भजनं स्वेन तेजसा विवेकवलेनोन्मुजन्यि । हीत्यनुभवं प्रमाणयित देहगतः पृथिक्स्थितः ॥ यथा नुभः सर्वगतं न सञ्जते तथा पुमान् सर्वगुणाश्रयः परः ॥ ४३ ॥ सुयज्ञो नन्वयं शेते मूढा यमनुशोच्य ॥ यः श्रोता योऽनुवक्तेह स न दृश्येत कर्हिचित् ॥४४॥ न श्रोता नानुवक्ताऽयं मुख्योऽप्यत्र महानसुः ॥ यस्तिवहेंद्रियवानात्मा स चान्यः प्राणदेहयोः ॥ ४५ ॥ भूतेन्द्रियमनोर्छिगान् देहानुचावचान्विभुः ॥ भजत्युत्सृजति ह्यन्यस्तचापि स्वेन तेजसा ॥ ४६ ॥ याविश्वंगान्वितो ह्यात्मा तावत्कर्मनिवंधनम् ॥ ततो विपर्ययः क्लेशो मायायोगोऽनुवर्तते ॥ ४७ ॥ वितथाभिनिवेशोऽयं यदुगुणेष्वर्थदृग्वचः ॥ यथा मनोरथः स्वप्नः सर्वमेंद्रियकं मृषा ॥४८ ॥ अथ नित्यमनित्यं वा नेह शोचित तिद्विदः ॥ नान्यथा शक्यते कर्तुं स्वभावः शोचतामिति ॥ ४९ ॥ छुव्धको विपिने कश्चित्पित्रणां निर्मितोऽ न्तकः ॥ वितत्य जालं विद्धे तत्र तत्र प्रलोभयन् ॥ ५० ॥ कुलिंगिसथुनं तत्र विचरत्समदृश्यत ॥ तयोः कुलिंगी सहसा लुन्धकेन प्रलोभिता ॥ ५१ ॥ साऽसज्ञत शिचरतंत्यां महिषी कालयंत्रिता ॥ कुलिंगस्तां तथापन्नां निरीच्य भृशदुःखितः ॥ स्नेहादकल्पः कृपणां पूर्यदेवयत् ॥ ५२ ॥ अहो अकरुणो देवः स्त्रियाऽकरुणया विभुः ॥ ऋपणं माऽनुशोचंत्या दीनया किं करिष्यति ॥५३॥ कामं नयतु मां देवः किमधेनात्मनो ॥ ४६ ॥ ननु विवेकानंतरमप्याहारादिकर्मसु प्रवृत्तेवैधः स्यादेवेत्यत आह । यावदिति ।याविद्धागशरीरेणान्वितस्तद्भिमानवानात्मा भवति तावदेव तस्य तत्कर्मनिवंधनं वंधहेतुर्भवति।ततो विप-र्ययो देहधर्मभाक्त्वं ततः क्लेशश्राञ्चवर्तते न तु लिंगाभिमाने निवृत्तेऽपि यतोऽयं मायायोगो विषयीयादिः । मायया युज्यत इति तथा। न परमार्थ इत्यथः ॥ ४७ ॥ नतु सुखदुःखादीनां तत्साघ-नानां च सत्यत्वप्रतीतेः कुतो मायामयत्वस् । तथा च बहवोवादिनः सत्यत्वमेव वदंति तत्राह । वितथेति । वितथो मिथ्याभृतोऽयमभिनिवेशः कोऽसौ गुणेषु तत्कार्येषु सुखदुःखादिष्वर्थः।पर-मार्थ इति द्रग्वचश्चेति यत् स कुत इत्यत आह । यथेति ॥ ४८ ॥ उपसंहरति । अथेति । अथ तस्मात् नित्यमात्मानमन्तिः देहं वा तद्विदो नित्यमनित्यं च जानंतो न शोचन्ति । नन्वेत्रप्रप-देशरोऽपि शोचंतो द्रश्यन्ते तत्राह । नान्यथेति । ज्ञानदार्द्धाभावात्स्यभावो न निवर्धत इत्यर्थः ॥४९॥ स्वयं सधर्मा अपीति यदुक्तं तत्रेतिहासमाह । छुव्धक इत्यादिना । पक्षिणामंतक ईश्वरेण निर्मितः सन्यत्र यत्र ते तत्र तत्र तान्कणादिभिः प्रलोभयन् जालं विस्तार्य विशेषेण धृतवान् । पाठांतरे तेपामासिपादिभिः प्रलोभनं कृतवानित्यर्थः ॥ ५० ॥ कुलिंगः कंदमक्षी पक्षिविशेषः । कुलिंगयोमिंथुनम् ॥५१॥ शिचस्तंत्यां जालस्य स्त्रेऽसज्जत वंधं प्राप । तामापन्नामापदं प्राप्तां दृष्ट्वा कुलिंगः पक्षी तां मोचियतुमकल्पः सन्वर्यदेवयद्वृक्षशाखामाश्रित्य विलापं चकार ॥५२॥

श्रीधरी

370 3

आकरुणया सर्वतोऽनुकंप्यया खिया किं करिष्यति ॥ ५३ ॥ आत्मनो देहस्यार्धेन । अनेन विधुगयुषा भार्याशून्यजीवितेन दुःखं यथा भवत्येवं जीवता किं मे प्रयोजनम् । अतो मामपि कामं नयत्वित्यन्वयः ॥ ५४ ॥ न जाताः पक्षा येषां तान्वालकान्कथं विभिम पुष्णामि । मंदभाग्या मे प्रजा मातरं प्रतीचंते ॥५५॥ शाकुनिकः पिचहंता विलीनः सन् ॥५६॥ आत्मापायं स्वमृत्युम् ॥ ५७ ॥ अयथोरिथतं मिथ्यैवाविर्भृतम् ॥ ५८ ॥ सांपरायिकं परलोककृत्यम् ॥ ५९ ॥ अशोचतेति पाठेऽडागम आर्षः । स्वः पर इत्यभिनिवेश एवाज्ञानं तेन विना ॥ ६० ॥ सस्नुषा स्नुषा-सहिता ॥ ६१ ॥ इति सप्तमे टीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ तृतीये तस्य तपसा तप्तं वीच्य जगद्विधिः ॥ आगत्य विश्मितस्तेन संस्तुतश्च वरानदात् ॥१॥ तदेवं साधूनां कदने दानवानादिश्य हि मे ॥ दीनेन जीवता दुःखमनेन विधुरायुषा ॥ ५४ ॥ कथं त्वजातपन्नांस्तान्मातृहीनान्विभर्म्यहम् ॥ मंदभाग्याः प्रतीद्यंते नीडे मे मातरं प्रजाः ॥ ५५ ॥ एवं कुिंगं विलपंतमारात्रियावियोगातुरमश्रकण्ठम ॥ स एव तं शाकुनिकः शरेण विव्याध कालपहितो विलीनः ॥ ५६ ॥ एवं यूयमपश्यंत्य आत्मापायमबुद्धयः ॥ नैनं प्राप्स्यथ शोचंत्यः पतिं वर्षशतैरपि ॥ ५७ ॥ हिरण्यकशिपुरुवाच ॥ बाल एवं प्रदेवित सर्वे विस्मित-चेतसः ॥ ज्ञातयो मेनिरे सर्वमनित्यमयथोत्थितम् ॥५८॥ यम एतदुपाख्याय तत्रैवांतरधीयत ॥ ज्ञातयोऽपि सुयज्ञस्य चकुर्यत्सांपरायिकम् ॥५९॥ ततः शोचत मा यूयं परं चात्मानमेव च ॥ क आत्मा कः परो वाऽत्र स्वीयः पारक्य एव वा ॥ स्वपराभिनिवेशेन विनाऽज्ञानेन देहिनाम् ॥६०॥ नारद उवाच ॥ इति दैत्यपतेर्वाक्यं दितिराकर्ण्यं सस्तुषा ॥ पुत्रशोकं क्षणात्यक्त्वा तत्त्वे चित्तमधारयत् ॥ ६१ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कंधे दितिशोकापनयनं नाम द्वितीयो अध्यायः ॥ २ ॥ नारद उवाच ॥ हिरण्यकशिपू राजन्नजेयमजरामरम् ॥ आत्मानमप्रतिद्वंद्वमेकराजं व्यधित्सत ॥ १ ॥ स तेपे मंदरद्रोण्यां तपः परमदारुणम् ॥ ऊर्ध्वबाहुर्नभोदृष्टिः पादांगुष्ठाश्रितावनिः ॥ २ ॥ जटादीधितिभी रेजे संवर्तार्क इवांशुभिः ॥ तस्मिस्तपस्तप्यमाने देवाः स्थानानि भेजिरे ॥३॥ तस्य मूर्झः समुदुभूतः सधूमो अनिस्तपोमयः ॥ तिर्यगूर्ध्वमधोलोकानतपद्घिष्वगीरितः ॥ ४॥ चुचुभुर्नचदन्वंतः सद्वीपाद्रिश्चचाल भूः॥ निपेतुः सग्रहास्तारा जञ्बलुश्च दिशो दश॥ ५॥ तेन तप्ता दिवं त्यक्त्वा ब्रह्मलोकं ययुः सुराः ॥ धात्रे विज्ञापयामासुर्देवदेव जगत्पते ॥ ६ ॥ दैत्येंद्रतपसा तप्ता दिवि स्थातुं न शक्नुमः ॥ तस्य चोपशमं भूमन् विधेहि यदि मन्यसे ॥ लोका न यावन्नं च्यंति बलिहारा स्तवाभिभूः ॥ ७ ॥ तस्यायं किल संकल्पश्चरतो दुश्चरं तपः ॥ श्रयतां किं न विदितस्तवाथापि निवेदितः ॥ ८ ॥ वंधूनां शोकं तत्त्वनिरूपणेनापनीय यत्कृतवांस्तदाह । हिरण्यकशिपुरित्यादिना । अप्रतिद्वंद्वं प्रतिपक्षहीनमेकराजमेकमेव राजानं व्यधित्सत कर्तुमैच्छत् ॥ १ ॥ ऊच्वीं बाहू यस्य । नमसि दृष्टि-र्यस्य । पादांगुष्ठेनाश्रिताऽवनिर्येन ॥२॥ जटानां दीधितिभिः कांतिभिः । अंशुभी रिवमिः प्रलयकर्ताऽर्क इव रेजे । पूर्व येऽलक्षिताः संतो सुवि चेरुस्ते देवाः पुनः स्वानि स्थानानि मेजिरे ॥३॥ विष्वगीरितः सर्वतः प्रसुतः सन् ॥ ४ ॥ द्वीपैरद्रिभिश्व सहिता भूश्वलिता ॥ ५ ॥ ६ ॥ तव बलिहाराः करप्रदाः पूजाकारिण इति वा । अभितो भवतीत्यिभिभूः हे अभिभूई सर्वाधिपते। पाठांतरे भो इति संबोधनम् । अभितो यावन्न नंच्यंतीति संबंधः ॥ ७ ॥ ब्रह्मणस्तिस्मन्द्रेषम्रत्पादयितुं तत्संकल्पमाहुस्तस्येति चतुर्भिः। तस्य संकल्पस्तव किं न विदितोऽथाप्यस्मामिनिवेदितस्त्वया श्रूय- 11 4 11

ताम् ॥ ८॥ तपोयोगयोः समाधिना निष्ठया सर्विधिष्येभ्यः श्रेष्ठं निजासनं सत्यलोकं यथाऽध्यास्तेऽधितिष्ठति ॥ ९॥ तत्त्रथैवात्मनः साधियिष्वामि । नतु ब्रह्मणाऽतिदीर्घायुपा तपस्तप्त्वा तत्साधितमन्यः कुतस्तत्साधयेत्त्रवाहुः । कालात्मनोरिति । यद्यप्यायुपोऽल्पत्वेन देहो वार्वारं च्रियेत तथापि कालस्यात्मनश्च नित्यत्वाद्वहुभिजन्मिभिन्तपस्तप्त्वा तत्पदं साधियिष्याभ्येवेति ॥१०॥ वधमानेनेति यदुक्तं तदभिन्नायमाह । अन्यथेति । अन्यथा सुरासुरादिव्यत्ययेन अयथापुर्वं पुण्यपापादिव्यत्ययेन इदं जगद्विधास्यामि । अन्यविष्णवादिभिन्नं वादिपदेः कि प्रयोजनमतस्तदेव साधियामि ॥ ११ ॥ इति त्वत्पदापहरणे तस्य निर्वेधं शुश्रुम । अतएवासौ तपः परममास्थितो वर्तते यद्य युक्तं तदनंतरमेव विधतस्य ॥१२॥ अन्यथा तव म्थानश्रंशे सित गाधृनामनिष्टं स्यादिति

सट्टा चराचरिमदं तपोयोगसमाधिना ॥ अध्यास्ते सर्वधिष्ण्येभ्यः परमेष्ठी निजासनम् ॥ ९ ॥ तदहं वर्धमानेन तपोयोगसमाधिना ॥ काठात्मनोश्चर्यात्म्तात्म्यत्वात्साधिष्ण्ये तथाऽऽत्मनः ॥ १० ॥ अन्यथेदं विधास्येऽहमयथापूर्वमोजसा ॥ किमन्येः काठिनिर्ध्तः कल्पांते विष्णवादिभिः ॥११॥ इति सश्चम निर्वधं तपः परममास्थितः ॥ विधत्स्वानंतरं युक्तं स्वयं त्रिभुवनेश्वर ॥ १२ ॥ तवासनं छिज्ञगवां पारमेष्ट्यं जगत्पते ॥ भवाय श्रेयसे भृत्ये चेमाय विजयाय च ॥ १३ ॥ इति विज्ञापितो देवैर्भगवानात्मभूर्नृप ॥ परीतो भृगुदचार्थ्ययेगे देत्येश्वराश्चमम् ॥ १२ ॥ न ददर्ग प्रतिच्छनं वल्मीकतृणकीवकैः ॥ पिपीठिकाभिरावीणिमदस्वङ्मांसरोणितम् ॥ १५ ॥ तपंतं तपसा छोकाच् यथाऽश्चापिहितं रविष् ॥ विछच्य विस्मितः प्राह्म प्रहस्त हंसवाहनः ॥ १६ ॥ ब्रह्मोवाच् ॥ उत्तिष्ठोतिष्ठ भद्रं ते तपःसिद्धोऽसि काश्यप् ॥ वरदोऽहमनुप्रासो त्रियतामीप्सितो वरः ॥ १७ ॥ अद्वाक्षमहमेतत्ते हृत्सारं महदद्भुतम् ॥ दंशभित्तिदेहस्य प्राणा ह्यस्थिषु शेरते ॥ १८ ॥ नेतत्पूर्वपिश्वकृर्नं करिष्यंति चापरे ॥ निरंवधारयेत्या-णान्को वै दिव्यसमाः शतम् ॥ १९ ॥ व्यवसायेन तेऽनेन दुष्करेण मनस्विनाम् ॥ तपोनिष्ठेन भवता जितोऽहं दितिनंदन् ॥ २० ॥ ततस्त आशिषः सर्वा ददाम्यसुरपुगव ॥ मर्यस्य ते अमर्त्यस्य दर्शनं नाफछं सम् ॥२१॥ नारद अवाच ॥ इत्युक्तवाऽऽदिभवो देवो मिन्नतांगं पिपीठिकैः ॥ कमंडलुज्ञेनौत्तिह्व्येनामोघराधसा ॥ २२ ॥ स तत्कीचकवल्मीकात्सहओजोवळान्वितः ॥ सर्वावयवसंपन्नो वन्नसंहननो युवा ॥ उत्थितस्ततहेन्यामो विभावसुरिवैधसः ॥ २३ ॥ स निरीद्यांवरे देवं हंसवाहमवस्थितम् ॥ ननाम शिरसा भूमो तहर्यानमहोत्सवः ॥ २८ ॥ उत्थाय प्रांजिटः

शोचंत आहुः। तब पारमेष्ट्यमिदमासनम्। द्विजानां गवां च। भवायोद्भवाय। श्रेयसे सुखाय। भृत्ये एश्वर्याय। द्वेमाय लब्धपालनाय। विजयायोत्कर्पाय ॥ १३ ॥ १४ ॥ वन्मीकादिमिः प्रतिच्छन्नं प्रथमं न ददर्श । पश्चात्कथंचिद्विलच्य तं प्राहेति द्वयोरन्वयः। पिपीलिकाभिराचीणं समंताद्भक्षितं भेदश्च त्वक्च मांसं च शोर्गणतं च यस्य ॥१५॥ अश्रेरिपहितं छन्नं रिविमय विलच्य विस्मितः प्राह ॥ १६ ॥ १७ ॥ हृत्सारं धैर्यम् । दंशैर्मक्षिकादिविशेषेभिक्षितो देहो यस्य ॥ १८ ॥ निरंत्रुनिपिद्धसंत्रु येन सः। त्यक्तोदक इत्यर्थः ॥१९॥ ते त्वयाऽनेन व्यवसायेनैव ताविज्ञतो- ऽहम् । तपोनिष्ठेन भवता तु सुतरां जितः ॥२०॥ मर्त्यस्य तवामर्त्यस्य सम दर्शनमफलं न भवति ॥ २१ ॥ आदी भवतीत्यादिभवो त्रक्षा । औक्षत्योक्षितवान् ॥ २२ ॥ वज्रवत्संहनन-

श्रीधरं।

25 a 3

11 & 11

मंगदाद्धा यस्य । तप्तस्य हेम्न इवामा देहकांतिर्यस्य ॥२३॥ तस्य दर्शनेन महानुत्सवो यस्य ॥२४॥ हर्षेणाश्रृणि पुलकोट्मेदश्च यस्य सः ॥२५॥ अंघेन निविडेन । तत्र हेतुः । कालसप्टेन प्रकृतिगुणरूपेण न तु ध्वांतेन । तमसाऽऽवृतमिदं जगद्योऽभिव्यनगभिव्यक्तमकरोत्रश्च त्रिगुणेनात्मनेदं जगत्सुजत्यवति पालयति सुम्पति संहरति च तस्मै रजःसच्वतमसां घामने आश्रयाय महते पराय परमेश्वराय नम इति द्वयोरन्वयः । २६॥२७॥ अत्र च स्वप्रकाशकत्वं जगत्प्रकाशकत्वं तत्कारणत्वं तत्साष्ट्यादिकर्तृत्वं महत्त्वं परमेश्वरत्वं चेति पड्विधत्वप्रक्तं तदेव प्रपश्चयत्रमस्करोति। नम इति चतुभिः । बीजाय कारणाय । तत्र हेतुराद्याय । ज्ञानं ज्ञप्तिविज्ञानं विषयाकारं ज्ञानं मूर्तिर्यस्य तस्मै । अनेन स्वत्रकाशस्त्रं जगत्त्रकाशकत्वं च दर्शितम् । बीजायेति निमित्तत्वमुक्तम् । उपादानत्वमाह । प्राणादयो ये विकारास्तै रूपैर्व्यक्ति कार्याकारणमीयुषे प्राप्तवते ॥२८॥ एवमात्मना त्रिवृता चेत्यनेनोक्तं कारणत्वं द्वेघा दर्शितम् । महत्त्वमीश्वरत्वं चाह । त्विमिति । त्वमेव जगतो जंगमस्य तस्थुपः स्थावरस्य च ईशिपे नियंता भवसि । केन मुख्येन प्राणेन सत्रात्मरूपेण । अतस्त्वं प्रजानां पतिः । तासां चित्तस्य चित्तेश्र तत्परिणामभूतायाश्रेतनाया मनसञ्च तन्नि-यम्यानामिद्रियाणां च पतिः । अतस्त्वमेव महान् भृतानामाकाशादीनां तद्गुणानां शब्दादिविषयाणामाशयानां तद्वासनानामीशश्च। एतेनैव स्रष्ट्रवं दर्शितम् ॥२९॥ इदानीं यज्ञप्रवर्षकत्वेनां-प्रह्व ईक्षमाणो हशा विभुम् ॥ हर्षाश्रुपुलकोद्भेदो गिरा गद्भदयाऽगृणात् ॥ २५ ॥ हिरण्यकशिपुरुवाच ॥ कल्पांते कालसृष्टेन यो उन्धेन तमसाऽऽ-वृतम् ॥ अभिव्यनग्जगदिदं स्वयंज्योतिः स्वरोचिषा ॥ २६ ॥ आत्मना त्रिवृता चेदं सृजत्यवति छुंपति ॥ रजःसत्त्वतमोधामने पराय महते नमः ॥ २७ ॥ नम आद्याय बीजाय ज्ञानविज्ञानमूर्तये ॥ प्राणेन्द्रियमनोबुद्धिविकारैर्व्यक्तिमीयुषे ॥ २८ ॥ त्वमीशिषे जगतस्तस्थुषश्च प्राणेन मुख्येन पतिः प्रजानाम् ॥ चित्तस्य चित्तेर्मनइन्द्रियाणां पतिर्महानभूतगुणाशयेशः ॥ २९ ॥ त्वं सप्ततन्तून्वितनोषि तन्वा त्रय्या चातुर्होत्रकविद्यया च ॥ त्वमेक आत्माऽऽत्मवतामनादिरनंतपारः कविरंतरात्मा ॥ ३० ॥ त्वमेव कालोऽनिमिषो जनानामायुर्लवाद्यावयवैः क्षिणोषि ॥ क्टस्थ आत्मा परमे-ष्ट्यजो महांस्त्वं जीवलोकस्य च जीव आत्मा ॥ ३१ ॥ त्वतः परं नापरमप्यनेजदेजच किंचिद्वचितिरिक्तमस्ति ॥ विद्याः कलास्ते तनवश्च सर्वा हिरण्यगभों असि बृहत्त्रिष्ठ ॥ ३२ ॥ व्यक्तं विभो स्थूलिमदं शरीरं येनेंद्रियप्राणमनोगुणांस्त्वम् ॥ भुंत्ते स्थितो धामनि पारमेष्ट्य अव्यक्त आत्मा तर्यामित्वेन जगत्पालकत्वमाह । त्वमेव सप्तर्ततूनिग्नष्टोमादियज्ञान्विस्तारयसि । कथम् । त्रय्या तन्वा वेदत्रयरूपेण । कथंभृतया । चत्वारो होतारो यत्र तचातुहींत्रकं कमं तद्विपयया विद्यया । आत्मवतां प्राणिनामात्मभूतस्त्वमेवांतरात्मा चांतर्यामी । कृतः । यतः कविः सर्वज्ञः । एकोऽखंडः । तत्र हेतुरनादिरनंतपारश्चेति । नास्त्यंतः कालतः पारश्च देशतो यस्य सः ॥३०॥ कालरूपेण संहर्तृत्वमाह । त्वमेवेति । लवाद्यैः कालावयवैः क्षिणोपि क्षपयसि । तदेव सुःख्यादिकर्तृत्वेऽपि निविकारत्वमेवाह । कूटस्थ इति । तत्र हेतवः । आत्मा ज्ञानरूपः परमेष्ठी परमेश्वरोऽजो जन्मशुन्यो महानपरिच्छिनः । किंच जीवलोक एव कर्मवशाज्जन्मादिभिर्विक्रियते त्वं तु तस्य जीवो जीवनहेतुर्यतस्तस्यात्मा नियंता ॥३१॥ तत्कुतस्तत्राह । त्वत्त इति। त्वत्तो व्यतिरिक्तं यदि किंचिद्भवेत्तिहीं तस्मात्तव जन्मादिविकारो नियम्यत्वादिकं वा भवेत्तत् नास्तीस्त्याह । परं कारणमपरं कार्यम् । तत्र चैतज्जंगममनेजत्स्थावरं च त्वद्भयतिरिक्तं नास्ति । नतु मद्बोधकशास्त्रं व्यतिरिक्तमस्तीति चेन्न। यतो विद्या वेदोपवेदादिविद्यास्थानानि कलाश्च तदङ्गानि तवैव तनवो न तु त्वद्वचितिरिक्ताः। तत्कुतः। यतस्त्वं बृहद्त्रक्षेत्रासि। तदिष कुनस्तत्राह । हिरण्यरूपं न्नद्वांडं गर्भे यस्य सः त्रिपृष्ठस्तिगुणात्मकस्य प्रधानस्य पृष्ठे परतः स्थितः। अचरात्परतः पर इत्यादिश्रुतेः।।३२।। ननु ब्रह्मांडशरीरस्य जीवस्य मम कृतो ब्रह्मत्वं कृतो वा ब्रह्मांडगर्भत्वादि तत्राह । व्यक्तं

11 9 11

कार्यमिदं तव शरीरं व्यक्तं सत्यिमिति वा येन शरीरेण त्विषिद्वयाणमनसां गुणान्विषयानभुंचे। किंच पारमेख्ये धामनि स्वरूपे स्थित एव भुंचे न त्वस्मादादिवत्स्वरूपितरोधानेन। अतस्त्वभव्यक्त आत्मा निरूपाधिवक्षा पुराणः पुरुपवचेत्यर्थः ॥३३॥ ननु ब्रह्मत्वं पुराणपुरुपत्वं कथमेकस्य तबाह । अनंतिति । हे अनंत ! येन त्वया व्यक्तेन मनोवचनागोचरेण रूपेणेदं विश्वं ततं व्याप्तं तस्मै तुभ्यं भगवतेऽचित्यंक्वर्याय नमः । भगवन्वे हेतुः चिद्चिन्छिक्तियुक्ताय चिच्छिक्तिर्विचाऽचिन्छित्त मीया ताभ्यां युक्तायिति ॥३४॥३५॥ अन्यस्मान्वत्युव्वविरिक्ताद्यि आयु-धैर्मृत्युमी भृत् ॥३६॥ व्यसुभिरप्राणैः असुमिद्धः सप्राणैः तथा आत्मनस्तवास्ति मोहमा तथाऽप्रतिद्वंदितादिकं देहीति शेषः ॥३७॥ तपसा योगेन च प्रभावो देषां तेषां यदिणमार्थक्वयं न

पुरुषः पुराणः ॥ ३३ ॥ अनंताब्यक्तरूपेण येनेदमिखलं ततम् ॥ चिदचिच्छक्तियुक्ताय तस्मै भगवते नमः ॥ ३४ ॥ यदि दास्यस्यिमतान्वरानमे वरदोत्तम ॥ भूतेभ्यरत्विष्टिभ्यो मृत्युर्मा भूनभम प्रभो ॥ ३५ ॥ नांतर्विहिर्दिवा नक्तमन्यसमादिष चायुधैः ॥ न भूमौ नांवरे मृत्युर्न नरैर्न मृगोरिष ॥ ३६ ॥ व्यसुभिर्वाऽसुमद्भिर्वा सुरासुरमहोरगैः ॥ अप्रतिद्वंद्वतां युद्धे ऐकपत्यं च देहिनाम् ॥ ३७ ॥ सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मनः ॥ तपोयोगप्रभावाणां यन्न रिष्यति कर्हिचित् ॥ ३८ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे हिरण्यकशिपोर्वरयाचनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ नारद उवाच ॥ एवं वृतः शतधृतिर्हिरण्यकशिपोरथ ॥ प्रादात्तत्तपसा प्रीतो वरांस्तस्य सुदुरुभान् ॥१॥ ब्रह्मोवाच ॥ तातेमे दुर्रुभाः पुंसां यान्यु-णीषे वरान्मम ॥ तथापि वितराम्यंग वरान् यद्यपि दुर्लभान् ॥ २ ॥ ततो जगाम भगवानमोघानुप्रहो विभुः ॥ पूजितोऽसुरवर्षेण स्तूयमानः प्रजेश्वरैः ॥ ३ ॥ एवं लब्धवरो दैत्यो विश्वद्धेममयं वपुः ॥ भगवत्यकरोद्द्वेषं भातुर्वधमनुस्मरन् ॥ ४ ॥ स विजित्य दिशः सर्वा लोकांश्र त्रीन्महा-सुरः ॥ देवासुरमनुष्येंद्रान् गंधर्वगरङोरगान् ॥ ५ ॥ सिद्धचारणविद्याधानृपीन् पितृपतीनमनून् ॥ यक्षरक्षःपिशाचेशान्येतभूतपतीनथ ॥ ६ ॥ सर्वसत्त्वपतीन जित्वा वशमानीय विश्वजित् ॥ जहार होकपालानां स्थानानि सह तेजसा ॥ ७ ॥ देवोद्यानिश्रया जुष्टमध्यास्ते सम त्रिविष्टपम् ॥ महेन्द्रभवनं साक्षात्रिर्मितं विश्वकर्मणा ॥ त्रैलोक्यलद्म्यायतनमध्युवासाखिल्धिमत् ॥ ८ ॥ यत्र विद्रुमसोपाना महामारकता भुवः ॥ यत्र स्फाटि-क् इंड्यानि वैद्र्यस्तंभपंक्तयः ॥ ९ ॥ यत्र चित्रवितानानि पद्मरागासनानि च ॥ पयःफेननिभाः शय्या मुक्तादामपरिच्छदाः ॥ १० ॥ क्जिद्भि-र्नूपुरैदेंच्यः शब्दयंत्य इतस्ततः ॥ रत्नस्थलीषु पश्यंति सुदतीः सुंदरं मुखम् ॥११॥ तस्मिन्महेंद्रभवने महावलो महामना निर्जितलोक एकराट् ॥

रिष्यति न नहयति तच देहीत्य : ॥३८॥ इति सप्तमे टीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ चतुर्थे तु वराँ ह्नाट्या विजित्याखिललोक्ष्यान् ॥ विष्णुद्वेषेण तानसर्वान् दैन्येन्द्रः सम्पीडयत् ॥ १ ॥ शतधित्रेज्ञा ॥ १ ॥ सम मत्तः । यदिष यद्यपीसे दुर्लमाः ॥ २ ॥ असोघोऽनुग्रहो यस्य प्रजेहवर्रमिरीच्यादिभिः ॥३॥ यद्यं तपस्तप्तं तदाह एविन्यदिना ॥४॥५॥६॥ सर्वेषां सन्वानां प्राणिजातानां ये ये पत्यस्तान् ॥ ७ ॥ त्रिविष्टपं स्वगमध्यास्तेस्माधिष्ठितवान् । तत्र स्वगेऽपि महेंद्रभवनमध्युवासाधिवसति स्म ॥ ८ ॥ अखिलसमृद्धियुक्तत्वसेवाह । यत्रेति त्रिभिः ॥ ९ ॥

श्रीघरी

200 - 42

म्रकादामानि परिच्छदाः परिकरा यासाम् ॥ १० ॥ सुद्तीः सुद्त्यः ॥ ११ ॥ ऊर्जितमधिकं चंदं तीत्रं शासनं यस्य ॥ १२ ॥ अंग हे राजन् ! उरु गंधिनोग्रगंधेन मधुना सुरया मत्तम् । अतएव विध्ते विघूणिते ताम्रो अक्षिणी यस्य तम्। अशेषिष्ण्यपाः सर्वेटोकपाटा उपायनयुक्तैः पाणिभिरुपासत सेवन्ते । त्रिभिन्नस्विष्णुरुद्रेभिना पदमाश्रयभृतम् ॥ १३ ॥ उपासनप्रकारमादः । जगुरिति ॥ १४॥ १५॥ १६॥ तत्पत्नयो नद्यः ऊढुवेहति सम। रत्नाकरानेवाह। क्षारेति॥ १७॥ आक्रीडं क्रीडास्थानम्। द्रुमाः सर्वेषु ऋतुषु गुणान्युष्पफठादीन् स च टोकपालानां पृथिविधानगु-रेमेऽभिवंद्यां त्रियुगः सुरादिभिः प्रतापितैरूजितचंडशासनः ॥ १२ ॥ तमंग मत्तं मधुनोरुगंधिना निवृत्तताम्राक्षमशेषधिष्ण्यपाः ॥ उपासतोपायन-पाणिभिर्विना त्रिभिस्तपोयोगवङौजसां पदम् ॥ १३ ॥ जगुर्महेन्द्रासनमोजसा स्थितं विश्वावसुम्तुंबुरुरस्मदादयः ॥ गंधर्वसिद्धा ऋषयोऽस्तुवनसह-र्विद्याधरा अप्सरसश्च पांडव ॥ १४ ॥ स एव वर्णाश्रमिभिः ऋतुभिर्भूरिद्क्षिणैः ॥ इज्यमानो हिवर्भागानग्रहीत्स्वेन तेजसा ॥ १५ ॥ अकृष्टपच्या तस्यासीत्सप्तद्वीपवती मही ॥ तथा कामदुघा द्यौरतु नानाश्चर्यपदं नभः ॥ १६ ॥ रत्नाकराश्च रत्नौघांस्तत्पत्न्यश्चोहुरूर्मिभिः ॥ क्षारसीधुघृतक्षौ-द्रदिधिक्षीरामृतोदकाः ॥ १७ ॥ शैला द्रोणोभिराकीडं सर्वर्तुषु गुणान् द्रुमाः ॥ दधार लोकपालानामेक एव पृथग्गुणान् ॥ १८ ॥ स इत्थं निर्जि-तककुबेकराड्विषयान् प्रियान् ॥ यथोपजोषं भुंजानो नातृप्यदिजतिन्द्रियः ॥ १९ ॥ एवमैश्वर्यमत्तस्य द्वसस्योच्छास्रवर्तिनः ॥ कालो महान्व्यतीयाय ब्रह्मशापमुपेयुषः ॥ २० ॥ तस्योग्रदंडसंविग्नाः सर्वे ठोकाः सपालकाः ॥ अन्यत्रालब्धशरणाः शरणं ययुरच्युतम् ॥ २१ ॥ तस्यै नमोऽस्त काष्ठायै यत्रात्मा हरिरोश्वरः ॥ यद्भवा न निर्वतते शांताः संन्यासिनोऽमलाः ॥ २२ ॥ इति ते संयतात्मानः समाहितिधियोऽमलाः ॥ उपतस्थुईषी-केशं विनिद्रा वायुभोजनाः ॥ २३॥ तेषामाविरभूद्राणी अरूपा मेघनिःस्वना॥ संनादयन्ती ककुभः साधूनामभयंकरी ॥ २४॥ माभेष्ट विबुधश्रेष्ठाः सर्वेषां भद्रमस्तु वः ॥ महर्शनं हि भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये ॥ २५ ॥ ज्ञातमेतस्य दौरात्म्यं दैतेयापसदस्य च ॥ तस्य शांतिं करिष्यामि कालं ताव-त्प्रतीक्षत ॥ २६ ॥ यदा वेदेषु देवेषु गोषु विषेषु साधुषु ॥ धर्मे मिय च विद्वेषः स वा आशु विनश्यति ॥ २७ ॥ निर्वेशय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने ॥ प्रहादाय यदा द्रहोद्धनिष्ये अपि वरोर्जितम् ॥ २८ ॥ नारद उवाच ॥ इत्युक्ता लोकगुरुणा तं प्रणम्य दिवौकसः ॥ न्यक्तंत गतोद्धेगा मेनिरे चासुरं हतम् ॥ २९ ॥ तस्य दैत्यपतेः पुत्राश्चत्वारः परमाद्भताः ॥ प्रहादोऽभून्महांस्तेषां गुणैर्महदुपासकः ॥ ३० ॥ ब्रह्मण्यः शीलसंपन्नः णान्दर्षणदहनशोपणादीनेक एव दधार ॥ १८॥ निर्जिताः ककुभो येन । यथोपजोपं यथाप्रीति ॥ १९॥ महान्कालः एकसप्ततियुगानि किंचिदधिकानि ॥ २०॥ २१॥ २२ ॥ २३॥ अह्रपा वक्तुरहिता ॥ २४ ॥ मम दर्शनं श्रवणं सर्वेषां श्रेयसाम्रुपपत्तये भवति ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ नतु देवादिविद्वेषेऽप्यस्य विनाशो नास्ति ब्रह्मशरेगोर्जित्वात्तत्राह । निर्वेरायेति । सर्वमहं सहै न मद्भक्तद्रोहिमिति भावः ॥ २८॥ असुरं च इतं मेनिरे। तदानीं तद्द्ये प्रवृत्तत्वादिति भावः ॥ २९॥ तमेव द्वेपं वक्तुमादौ सुतस्य महत्वमाह। तस्येति। गुणैमहानभृत् । गुणानेवाह । महदुपासक

इत्यादिना ॥३०॥ सत्या संघा प्रतिज्ञा यस्य । एक एव प्रियश्च सहत्तपत्र ॥ ३१॥ दासवत्सम्यङ्नता आर्याणामंत्रयो येन । गुरुपु ईश्वर इति मानना यस्त्र ॥ ३२॥ व्यसनेषु प्राप्तेष्विपि नोद्विग्निचतः । इष्टेपु श्रुतेषु गुणेषु विषयेषु निस्पृहः । यतस्तेष्ववस्तुहक् । दांता इन्द्रियादयो यस्य । रहित आमुरो भावो मत्मराद्विपस्य सः । असुरोऽपि सन् प्रशांतकामः ॥३३॥ अधुनाऽपि ते गुणा नापिधीयन्ते तिरोहिता न भवन्ति ॥ ३४॥ साधुगाथासदिस साधुकथाप्रसंगवत्यां सभायां यं प्रहादं प्रतिमानं दृष्टान्तं रिपवोऽपि सुराः द्वति कि वक्तव्यं भवादशा विष्णुभक्ताः ॥ ३५ ॥ स्वयते मया केवलं द्योत्यते सुष्ठु वश्यत इति वा ॥ ३६ ॥ नैक्षिवरतेर्लिगान्याह । न्यस्तक्रीडनक इति पर्दाभः । तन्मनस्तया तदेकचित्तत्वेन ॥ ३७ ॥ एतान्यासनादीनि । गोविदेन परिरंभित

सत्यसंधो जितेंद्रियः ॥ आत्मवत्सर्वभूतानामेकः प्रियसुहत्तमः ॥ ३१ ॥ दासवत्संनतार्यांघिः पितृवदीनवत्सलः ॥ भातृवत्सहरो स्निग्धो गुरुष्वीश्वर-भावनः ॥ विद्याऽर्थरूपजन्माळ्यो मानस्तंभविवर्जितः ॥ ३२ ॥ नोद्रिग्नित्तो व्यसनेषु निस्पृहः श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेष्ववस्तुहक् ॥ दांतेंद्रियपाणश्री-रधीः सदा प्रशांतकामो रहितासुरोऽसुरः ॥३३॥ यस्मिन्महदुगुणा राजन् गृद्धाते किविभर्मुहुः ॥ न तेऽधुनाऽपिधीयन्ते यथा भगवतिश्वरे ॥३४॥ यं साधुगाथासदिस रिपवोऽपि सुरा नृप ॥ प्रतिमानं प्रकुर्वति किसुतान्ये भवादशाः ॥३५ ॥ गुणेरलमसंख्येपैर्माहात्यं तस्य सुन्यते ॥ वासुरेवे भगवति यस्य नैसर्गिकी रतिः ॥३६ ॥ न्यस्तकीडनको वालो जडवतन्मनस्तया ॥ कृष्णप्रहृगृहीतात्मा न वेद जगदीदृश्य ॥ ३७ ॥ आसीनः पर्यह्मश्रम् शयानः प्रपिवन्तुवर्ग ॥ नानुसंधत एतानि गोविन्दपरिरंभितः ॥ ३८ ॥ किचतुद्वति वेकुंटिविताशवलचेतनः ॥ किचिद्वसित तिचिताहाद उद्गायित किचत् ॥ ३९ ॥ नदित किचिदुत्कण्टो विल्ज्जो नृत्यति किचत् ॥ किचत्नद्वावनायुक्तस्तन्मयोऽनुचकार ह ॥ ४० ॥ क्विद्वसित तिचिताहाद उद्गायित किचत् ॥ ३९ ॥ नदित किचिदुत्वल्यस्त्रणीन्मास्त संस्पर्शानिर्वृतः ॥ अस्पद्मणयानन्दसिल्लामीलितेचणः ॥ ४१ ॥ स उत्तमश्लोकपदार्गिद्वगीनिषेवयाऽकिंचनसंगल्वध्या ॥ तन्वन्परां निर्वृति-मात्मनो मुहुर्दुःसङ्गदीनान्यमनाः शमं व्यधात् ॥४२॥ तस्मन्महाभागवते महाभागो महात्मनि ॥ हिर्ण्यकशिपू राजन्नकरोदघमात्मजे ॥ ४३ ॥ सुधिष्ठिर जवाच ॥ देवर्ष एतदिन्छामो वेदिनुं तव सुवत ॥ यदात्मजाय शुद्धाय पिताऽदात्साध्रवे ह्यष् ॥ ४० ॥ पुत्रान् विपतिकृत्वान्स्वान्पराः पुत्रवत्तस्ताः।। उपालभंते रिश्वार्थं नैवाघमपरो यथा॥ ४५॥ किसुतानुवशान्साधूत्ताहशान्गुरुदेवतान् ॥ एतत्कोतुहलं ब्रह्मनस्माकं विथम प्रमो ॥

आत्मना एकीकृतः॥ ३८ ॥ रुद्ति रौति । वैकुण्ठस्य वितया शवला व्यामिश्रा चुभिता चेतना यस्य । तस्य चितयाऽऽह्वादो यस्य ॥ ३९ ॥ क्वचिदुत्कण्ठो मुक्तकंठः सन्। अनुचकार तच्चे-ष्टादिकं स्वयं दृतवान् ॥ ४० ॥ संस्पर्शस्तद्भावापात्तस्तेन निर्वृतः । अस्पंदः स्थिरो यः प्रणयस्तेन य आनंदस्तेन यत्मिल्लिलं तेन युक्ते आमीलिते इपिनमिलिते ईक्षणे यस्य सः ॥ ४१ ॥ आत्मनः परां निर्वृति तन्वन्दुःसंगेन दीनस्यान्यस्यापि मनः शमं शांतं व्यधात् ॥ ४२ ॥ अद्यं द्रोहमकरोत् ॥४३ ॥ प्रथमाध्यायांते पृष्टमेवार्थमितिवस्मयेन पुनः पुनः पुच्छिति । देवपे इति । तव त्वत्तस्तव वाक्यमिति वा साधवेऽधमदात् साधोद्रोहं कृतवानिति यद्तहित् ज्ञातुमिच्छामः ॥ ४४ ॥ उपालभंते आक्षिपंति । अदं तु नैव द्ववंति । अपरः शत्रुरिव ॥ ४५ ॥ अनुवशानुकृत्वान् साधुनरा- श्रीघरी

35 n U

11/6

गरोपान् । गुरुः पितैव देवता येपां तानुहिश्याघं न कुर्वतीति किम्र वक्तव्यमित्यर्थः । पुत्राय पुत्रमुहिश्य पितुर्द्धेषः पित्रा कृतो द्वेषः पुत्रस्य मारणार्थं प्रयोजितः प्रवर्तित इति यदेतत्कौतृहरूं विधमापादुरु । यद्वा । यद्यस्मात्वुत्राय यो द्वेषः स पितुर्मरणाय प्रयोजितोऽत एतत्कौतूहलं विधमेत्यर्थः ॥४६॥ इति सप्तमे टीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ पश्चमे गुरुतोऽधीतं त्यक्ता विष्णु-स्तुतौ रतम् ॥ घातयनिद्वपसर्पाद्यैः सुतं दैत्यो न चाशकत् ॥१॥ भगवद्भक्तिरेव विद्वेपे कारणमिति वक्तमाह । पौरोहित्यायेत्यादिना । काव्यः शुक्रः । अतस्तस्य सुतौ दैत्यराजगृहांतिके न्यव-सतामिति शेषः ॥१॥ पाठ्यानदंडनीत्यादीन् । पाठ्यानसुरवालकानिति वाऽन्वयः ॥२॥ अनु श्रवणानंतरं तथैव पपाठ च किंतु तत्साधु न मेने । तत्र हेतुः । स्वः पर इत्यसद्प्रहो मिथ्यामिनिवेश एवाश्रयो यस्य तत् ॥३॥४॥ हे असुरवर्य ! असद्ग्रहादहं ममेति मिथ्याऽभिनिवेशाद्धेतोः सम्यगुद्धिया विषण्णा धीर्येषां ते । वनं गतः सन्हरिमाश्रयेतेति यत्तदेवाहं साधु मन्ये । कथंभूतं गृहम् । पितुः पुत्राय यदुद्वेषो मारणाय प्रयोजितः ॥ ४६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे प्रहादचरिते चतुर्थो अध्यायः ॥ ४ ॥ नारद उवाच ॥ पौरोहित्याय भगवान्वृतः कान्यः किलासुरैः ॥ शंडामकी सुतौ तस्य दैत्यराजगृहांतिके ॥ १ ॥ तौ राज्ञा प्रापितं बालं प्रहादं नयकोविदम् ॥ पाठयामासतुः पाठ्यानन्यांश्रासुरबालकान् ॥ २ ॥ यत्तत्र गुरुणा शोक्तं शुश्रुवेऽनुपपाठ च ॥ न साधु मनसा मेने स्वपरासद्प्रहाश्रयम् ॥ ३ ॥ एकदा असुरराट् पुत्रमंकमारोप्य पांडव ।। पप्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद्भवान् ।। ४ ।। प्रहाद उवाच ।। तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्रिमधियामसदुग्रहात् ॥ हित्वा ५५ तमपातं गृहमंधकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत ॥ ५ ॥ नारद उवाच ॥ श्रुत्वा पुत्रगिरो दैत्यः परपश्चसमाहिताः ॥ जहास बुद्धिर्वालानां भिद्यते परबुद्धिभिः ॥ ६ ॥ सम्यग्विधार्यतां बालो गुरुगेहे द्विजातिभिः ॥ विष्णुपर्चैः प्रतिन्छन्नैर्न भिद्येतास्य धोर्यथा ॥७॥ गृहमानीतमाहूय प्रहादं दैत्ययाजकाः ॥ प्रशस्य श्ठन्णया वाचा समपृच्छंत सामभिः ॥ ८॥ वत्स प्रहाद भद्रं ते सत्यं कथय मा मुषा ॥ बालानिप कुतस्तुभ्यमेष बुद्धिविपर्ययः ॥ ९ ॥ बुद्धिमेदः परकृत उताहो ते स्वतोऽभवत् ॥ भण्यतां श्रोतुकामानां गुरूणां कुलनंदन ॥ १० ॥ प्रहाद उवाच ॥ स्वः परश्रेत्यसद्ग्राहः पुंसां यन्मायया कृतः ॥ विमोहितिधयां दृष्टस्तस्मै भगवते नमः ॥ ११ ॥ स ददा उनुत्रतः पुंसां पशुनुद्धिर्विभिद्यते ॥ अन्य एष तथा अन्यो अहमिति भेदगता असती ॥ १२ ॥ स एष आत्मा स्वपरेत्य बुद्धि भिर्दुरत्यया नुक्रमणो निरूप्यते ॥ मुह्यं ति यद्वर्त्मान वेदवादिनो ब्रह्मादयो आत्मपातमात्मनोऽधःपातनिमित्तम्। कुतः । अंधकूपवन्मोहावहम् ॥ ५ ॥ परपत्ते विष्णौ समाहिताः परिनिष्ठिताः । हासे हेतुः । बुद्धिरिति ॥ ६ ॥ विष्णुपक्षैर्भागवतैर्हेतुभूतैः । नतु त्वद्रपृहे कुतस्तेषां प्रवेशः । सत्यम् । तथापि प्रतिच्छक्तेवेपान्तरेण छन्नैः ॥७॥ दैत्यैगृहमानीतम् ॥८॥ वालानसर्वानति अतिक्रम्य । तुभ्यं तव ॥९॥१०॥ अहो मायामोहिता भवंतो मामाक्षिपंतीत्या-श्येन तावदाह । स्वः परक्वेति । मिथ्यामिनिवेशो यदीयया माययैव कृतो न तुवास्तवः । अत एव तदीयया मायया विमोहितबुद्धीनां भवतामेव दृष्टो न तुमम । तस्मै अवित्यमायेश्वराय नमः ॥११॥ अहो किमेतत्प्रलपिस ? तब बुद्धिभेदो यतो जातस्तं कथयेत्याक्षिप्तः संस्तत्प्रसादादेवेत्युत्तरमाह । स इति त्रिभिः । स भगवान्यदाञ्जुकतोञ्जुक्कलो भवति तदा पशूनामविवेकिनामिव बुद्धि-मेंद्गतासती मिथ्यासंसारविषया विभिन्नतेशिकात्मिनिष्ठा भवति ॥१२॥ भेद्स्यासच्यं दर्शयन्नाह । स एष परमात्मैव स्वः पर इति चानिवेकिभिनिंरूप्यते । युक्तं चैतत् । यतो यस्य वर्त्मिन

जिज्ञासायां ब्रह्मारयोऽपि हुद्यन्ति । तत्र हेतुः । दुरत्ययं दुर्घटमनुक्रमणमनुवर्णनं वा यस्य । १३॥ ननु निर्विकारस्य कथं मिनभे कत्वं तत्राह । यथेति । यथाऽयो लोहमाकर्षस्पायस्कांतस्य समीपे स्वयमेव अमित तथा मे चेत्रचक्रपाणेः सिन्धी । तव कुता जातस्तरसान्निधिस्तवाह । यहच्छयेति । कस्य तपोदानादेः फरमेतिदिति न ज्ञायत इत्यर्थः ॥ १४ ॥ राजसेवक उवाचेति शेषः ॥१५॥ अरे वेत्रं कशाऽऽनीयताम् । सामदानभेददंडानां मध्ये चतुर्थो दमो दंडोऽस्य दुर्बद्वेहदत उक्तः शास्त्रपु । दुर्बुद्धन्वेहेतुः । कुलांगारस्य कुलस्पंगारवन्नाशहेतोः ॥१६॥ तत्कृतस्तत्राह । दैतेया एव चंदनहुमास्तेषां वनेऽयं कंटकहुपतुल्यो जातः। तदेवाह। यस्य दैनेयचंदनवनस्य मुटोन्मूटने परशुस्थानीयस्य विष्णोरयमभेक एव नाटायितो नाटिमवाचरत्। यथा परशोक्छेदकत्वे बब्बूलाटिद्धपनिर्मितो दंडः सहकारी तं विना छेर्नासंभवात्तथाऽयं विष्णोदैँत्यम् शेच्छेरे हेतुजात इत्यर्थः ॥१७॥ इति तं इहारं भीषयन्थमाथं कामवर्गस्य प्रतिपादकं शास्त्रमध्यापयामास ॥१८॥ होष भिन ति मे मित्रम् ॥ १३ ॥ यया अम्बत्ययो ब्रह्मन्स्वयमाकर्षसिन्नधौ ॥ तथा मे भिद्यते चेतश्रकपाणेर्यहच्छया ॥ १४ ॥ नारद उवाच ॥ एतावदुबाह्मणायांक्त्वा विरराम महामितः ॥ तं निर्भत्स्यीथ कुपितः स दीनो राजसेवकः ॥ १५ ॥ आनीयतामरे वेत्रमस्माकमयशस्करः ॥ कुटां-गारस्य दुर्बुद्धेश्रतुथों अस्योदितो दमः ॥ १६ ॥ दैतेयचंदनवने जातो अयं कंटकद्रमः ॥ यन्मूलोन्मूलपरशोर्विष्णोर्नालायितो अर्भकः ॥ १७ ॥ इति तं विविधोपायैभीषयंस्तर्जनादिभिः ॥ प्रहादं प्राह्यामास त्रिवर्गस्योपपादनम् ॥ १८ ॥ तत एनं गुरुक्तीत्वा ज्ञातज्ञेयचतुष्टयम् ॥ दैत्येन्द्रं दर्शयामास मातृमृष्टमलंकृतम् ॥ १९ ॥ पादयोः पतितं वालं प्रतिनंद्याशिषाऽसुरः ॥ परिष्वज्य चिरं दोभ्यां परमामाप निर्वृतिम् ॥ २० ॥ आरोप्यांकपविष्ठाय मूर्धन्यश्रकलां बुभिः ॥ आसिंचन्विकसद्दक्त्रमिद्माह युधिष्ठिर ॥ २१ ॥ हिरण्यकशिपुरुवाच ॥ प्रहादान्च्यतां तात स्वधीतं किंचिदुत्तमम् ॥ काले-नैतावता ८ अ पुष्मन्यदशिक्षद्गुरोर्भवान् ॥ २२ ॥ प्रहाद उवाच ॥ श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् ॥ अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवे-दनम् ॥ २३ ॥ इति पुंसाऽपिता विष्णौ भक्तिश्चेन्नवलक्षणा ॥ कियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये ऽधीतमुत्तमम् ॥ २४ ॥ निशम्यैतत्सतवची हिरण्यकशि-पुस्तदा ॥ गुरुपुत्रमुवाचेदं रुषा प्रस्फ्रिताधरः ॥ २५ ॥ ब्रह्मवंधो किमेतत्ते विषचं श्रयता असारं ग्राहितो वालो मामनादृत्य दुर्मते ॥ २६ ॥ संति ह्यसाधवो लोके दुर्भैत्रारुद्धद्मवेषिणः ॥ तेषामुदेत्यघं काले रोगः पातिकनामिव ॥ २७ ॥ गुरुपुत्र उवाच ॥ न मत्प्रणीतं न परप्रणीतं ज्ञातं ज्ञेयसुपायानां चतुष्टयं सामदानादि येन तं देश्येंद्रं प्रति मात्रा मृष्टसुद्धत्य स्नापितमलंकतं भूपणांतलकादिभिः ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ पादसेवनं परिचर्या । अर्चनं पूजा । सास्यं कर्मार्पणम् । सख्यं तांडश्वासादि । आत्मिनिवेदनं स्वशरीरसमर्पणम् । यथा विक्रीतस्य गवाश्वादेर्भरणपालनादिचिता न क्रियते तथा देहं तस्मै समर्प्य तिच्तावर्जनिमन्यर्थः ॥२३॥ इति नव-लक्षणानि यस्याः साऽधीतेन चेद्भगवति विष्णौ भक्तिः क्रियेत सा चार्पितैव सती यदि क्रियेत न तु कृता सती पश्चाद्ध्येत तद्वत्तममधीतं मन्ये । न त्वस्माद्गुरोरधीतं शिक्षितं वा तथाविधं किंचिद्रतीरित भावः ॥२४॥२५॥ न विद्यते सारं यत्र तदसारम् । न विद्यते सारं यस्नादिति वास्तवोऽर्थः ॥२६॥ मित्रत्वेन प्रवर्तमानस्यापि तत्र विरोधावरणं नासंभावितिमत्याह । संति हीति । दुष्टं मैत्रं मित्रत्वं येपां ते दुमैंत्राः । रोग इति । ब्रह्महा क्षयरोगी स्यात्सुरापः क्यावदंतकः ॥ स्वर्णहारी तु कुनखी दुथमी गुरुतन्यग इत्यादि स्मृत्युक्तपातिकनां काले नरकभोगानंतरं रोगो यथोदेति

श्रीधरी

.

तथा तेषां दुर्जनानां सुजनत्वेन वर्तमानानामप्ययं विद्वेषादिकसुदेतीत्यर्थः ॥२०॥ मत्यणीतं मया पाठितम् । नोऽत्मम्यं कत्कृत्सितं दोपं मा स्मादाः । अडागम आर्षः । मयि दोषारोपं मा कृथा इत्यर्थः । इंद्रशत्रो इति । निह बास्रणेषु तव कोप उचित इति भावः ॥२८॥ गुरुसुखी गुरुवाक्यजनिता । हे अभद्र ॥२९॥ आस्तामियं वार्ता भवादशानां विषयासक्तानामत्रानधिकारादित्या- श्येनाह । मितिरिति । परतो गुरोः स्वतो वा मित्रो वाऽन्योन्यतो नाभिपद्येत न संपद्यते । केषाम् । गृहव्यतानां गृह एव वृत्तं संकृत्य इतिकृत्यचिता येपाम् । अत्यवादांतैग्तुपरतैगोंभिरिद्विद्वेहंतुभूतै- स्तिमसं संसारं विश्वताम् । तत्र चित्तस्यव चर्वणं येपाम् ॥३०॥ नतु श्रीकृष्णस्य परमानंदस्वरूपत्वाचेऽपि तिन्नष्ठा एव कि न स्युरिति चेत्तद्ज्ञानादित्याह । नेति । ये दुराशया विषयवासितां- तःकरणास्ते हि विष्णुं न विदुः । तत्र हेतुः । स्विसमन्नेवार्थः पुरुपार्थो येपां तेपां गिति गम्यम् । नतु तेऽपि गुरूपदेशाद्विष्णुं ज्ञास्यति तत्राह । बहिविपयेष्वर्थो येपां ते विद्रश्चित्तानेय गुरुत्वेन मंतुं शीलंयेपां तेऽतोऽन्धिरुपनियमानाअधा यथापंथानं न विदुः । फित्तु गर्ते पतिति तथा तेऽपीशस्य तंत्यां दीर्घरज्ञ्वां वेदलक्षणायामुरूणि दामानि ब्राह्मणादिनामानि यस्यां तस्यां काम्यः कर्म-

सुतो वदत्येष तवेंद्रशत्रो ॥ नैसर्गिकीयं मित्रस्य राजिन्नयच्छ मन्युं कददाः स्म मा नः ॥ २८ ॥ नारद उवाच ॥ गुरुणैवं प्रतिप्रोक्तो भूय आहासुरः सुतम् ॥ न चेद्गुरुमुखीयं ते छुतोऽभद्राऽसती मितः ॥ २९ ॥ प्रहाद उवाच ॥ मितर्न कृष्णे परतः स्वतोवा मिथोऽभिपबेत गृहम्रतानाम् ॥ ३० ॥ न ते विदुः स्वार्थगितं हि विष्णुं दुराशया ये विहर्श्यमानिनः ॥ अधा यथाऽन्धेरुपनीयमाना वाचीशतंत्यामुरुदािन बद्धाः ॥ ३१ ॥ नैषां मितस्तावदुरुक्रमांत्रि स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः ॥ महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किचनानां न वृणीत यावत् ॥ ३२ ॥ इत्युक्त्वोपरतं पुत्रं हिरण्यकशिपू रुषा ॥ अधीकृतात्मा स्वोत्संगान्निरस्यत महीतले ॥ ३३ ॥ आहाम्परुपाविष्टः कषायीभृतलोचनः ॥ वध्यतामाश्वयं वध्यो निःसारयत नैर्ज्ञताः ॥३४॥ अयं मे आतृहा सोऽयं हित्वा स्वान्मुहृदोऽधमः ॥ पितृव्यहंतुर्यः पादौ विष्णोर्दासवदर्चित ॥ ३५ ॥ विष्णोर्वा साध्वतौ कि नु करिष्यत्यसमंजसः ॥ सौहृदं दुस्त्यजं पित्रोरहाद्यः पंत्रहायनः ॥ ३६ ॥ परोऽप्यप्तं हितकृद्यथौषधं स्वदेहजोऽप्यामयवत्सुतोऽहितः ॥ खिद्यात्तदंगं यदुतात्मनोऽहितं शेषं सुखं जीवित यद्विवर्जनात् ॥ ३७ ॥ सर्वैद्रपायैर्हतन्यः

मिर्गद्धा एव भवंतीत्यर्थः। तदुक्तम्। विषयाविष्टिचित्तानां विष्ण्वावेशः सुद्रतः ॥ वारुणीदिमातं वस्तु व्रज्ञचेंद्रीं किमाप्नुयादिति ॥३१॥ ननु च एको देवः सर्वभृतेषु गृद्धः सर्वन्यापी सर्वभृतां-तरात्मेत्यादिश्रृतिप्रतिपादितं विष्णुं कथं न विदुः। कृतो वा तेषां तिमसप्रवेशस्तत्राह नैपामिति । निष्किचनानां निरस्तविषयाभिमानानां महत्तमानां पादरजसाऽभिषेकं यावस्त वृणीत । तावच्छुति-वाक्यतो जाताऽप्येषां मतिरुक्तमस्यांचि न स्पृश्ति न प्रामोति। असंभावनादिभिविंहन्यत इत्यर्थः। अनर्थस्य संसारस्यापगमो यद्थों यस्या अविद्यान्या मतेरर्थः प्रयोजनम् । महदनुग्रहामावास्य तस्त्वनिश्चयो नापि मोक्षस्तेपामित्यर्थः ॥ ३२ ॥ निरस्यत चित्तेप ॥३३॥ अमर्पोऽसहनं तेन सहितया रुषाऽऽविष्टो च्याप्तः । कषायीभृते आतान्ने लोचने यस्य । हे नैत्र्यः ता राक्षसाः ॥ ३४ ॥ विष्यत्वे हेतुर्यतोऽयं मे आतृहा । कृतः । यो विष्णोः पादौ दासवदर्चित तत्पक्षपातीत्यर्थः । अतः स एवायमित्यन्वयः ॥३५॥ अहो विष्णुरप्यविश्वसनीयं किमितिस्वीकृतवानित्याह । विष्णोर्वेति । अहा त्वायमपत्यं कथं वश्यस्तत्राह । परोऽप्योपधिव हितकुच्चेत्रर्धपत्यमेव द्वेयः। सुतः स्वदेहजोऽप्यहितश्वेदामय इव द्वेयः । आस्तां ममतास्पदस्य कथा अंगमिप च यत्कर-

चरणादि तद्यात्मनोऽहितं चेचिछद्यादेवेत्यर्थः ॥३७॥ अतः सर्वेहिपायेहेत्व्यः । संभोजो भोजनम् । भोजनादिषु विपादिप्रयोगैरित्यर्थः । यथा दुष्टमिद्रियं मुनेः शत्रुः ॥ ३८ ॥ तिगमास्तीचणा दंष्ट्रा येषां करालान्यास्यानि भयंकराणि मुखानि येषां ते च ते च। ताम्राणि इमश्रूणि शिरोरुहाश्च येषाम् ॥३९॥४०॥ पर ईश्वरे युक्तः समाहित आत्मा मनो यस्य तस्मिनप्रह्वादे तेषां नैऋता-दीनां प्रहारा निष्फला आसन् जाताः। तत्र हेतवः। ब्रह्मणि निविकारेऽनिर्देवये भगवति निरितशयैश्वर्येऽखिलान्मनि शास्त्रादानामपि नियंतर्येवंभृते परेऽपुण्यस्य निर्देवस्य सिक्किया महोद्यमा इव ॥४१॥४२॥ दंदशूकैः सपैः । अभिचाराः कृत्याद्यः । अवपातनानि गिरिशृंगाद्धः पातनानि तैः । मायाभिः अंवरनिर्मिताभिः । अवटादिषु संनिरोधेश्व ॥ ४३ ॥ ५वताक्रमणैः पर्वतानां तदुपरि चेपैः । बहुवचनैरभिचाराद्यावृत्तिं दर्शयति तद्धननं कर्तुं नाभ्यपद्यत न प्राप नाशकोदित्यर्थः ॥४४॥ चितामेवाह । एप इति त्रिभिः। मे प्रयाऽसाधुपरुपं यथा भवति तथोक्तः । असद्ध-संभोजशयनासनैः ॥ सुह्रिलंलगथरः शत्रुर्मुनेर्द्षृष्टिमवेदियम् ॥ ३८ ॥ नैर्ऋतास्ते समादिष्टा भर्त्रा वै शूलपाणयः ॥ तिग्मदंष्ट्रकरालास्यास्ताम्रश्म-श्रुशिरोरुहाः ॥ ३९ ॥ नदंतो भैरवान्नादांशिंछिध भिंधीति वादिनः ॥ आसीनं चाहनञ्छिः प्रहादं सर्वमर्मसु ॥ ४० ॥ परे ब्रह्मण्यनिर्देश्ये भगवत्यखिलात्मिनि ॥ मुक्तात्मन्यफला आसन्नपुण्यस्येव सिक्तियाः ॥४१॥ प्रयासेऽपहते तस्मिन्दैत्येन्द्रः परिशंकितः॥ चकार तद्वधोपायानिर्वन्धेन युधिष्ठिर ॥ ४२ ॥ दिग्गजैर्दंदशूकैश्र अभिचारावपातनैः ॥ मायाभिः सन्निरोधैश्र गरदानैरमोजनैः ॥ ४३ ॥ हिमवाय्वमिसिछछैः पर्वताक्रमणै-रिप ॥ न शशाक यदा हंतुमपापमसुरः सुतस् ॥ चिंतां दीर्घतमां प्राप्तस्तत्कर्तुं नाभ्यपद्यत ॥ ४४ ॥ एष मे बह्नसाधूको वधोपायाश्च निर्मिताः ॥ तैस्तैद्रों हैरसद्धमैर्भुक्तः स्वेनैव तेजसा ॥ ४५ ॥ वर्तमानोऽविदृरे वै बालोऽप्यजडधीरयम् ॥ न विस्मरति मेऽनायँ शुनःशेप इव प्रभुः ॥ ४६ ॥ अप्र-मेयानुभावोऽयमकुतिश्चिद्धयोऽमरः ॥ नूनमेतिद्वरोधेन मृत्युमें भिवता न वा ॥ ४७ ॥ इति तं चिंतया किंचिन्म्लानिश्रयमधोमुखम् ॥ शंडामकींवो-शनसौ विविक्त इति होचतुः ॥ ४८ ॥ जितं त्वयैकेन जगत्त्रयं भ्वोविज्यमणत्रस्तसमस्तिधिष्ण्यपम् ॥ न तस्य चित्यं तव नाथ चद्महे न वै शिश्नां गुणदोषयोः पदम् ॥ ४९ ॥ इमं तु पाशैर्वरुणस्य बद्ध्वा निधेहि भीतो न पलायते यथा ॥ बुद्धिश्च पुंसो वयसार्यसेवया यावद्गुरुर्भार्गव आगमिष्यति ॥ ५० ॥ तथेति गुरुपुत्रोक्तमनुज्ञायेदमनवीत् ॥ धर्मा ह्यस्योपदेष्टन्या राज्ञां ये गृहमेधिनाम् ॥ ५१ ॥ धर्ममर्थं च कामं च नितरां मेरपकारैरिमचारैर्वा ॥४५॥अविद्रे समीपे वर्तमानोऽपि बालोऽप्यसमज्ञडधीर्निर्भयचित्तो सेऽनार्यमन्याय्यं श्त्रुत्वं वा न विस्मरित । अजीगर्तस्य मध्यमपुत्रः श्रुनःशेषो नाम पितृम्यां हरिश्रंद्राय विक्रीतः सन्यथा तयोरपकारमविस्मरंस्तिद्विपत्तं विश्वामित्रमाश्रित्य गोत्रांतरमापन्नस्तद्वत् । यद्वा । स्वभावापरित्यागे दृष्टांतः । श्रुनः शेषः पुच्छमिवेति ॥ ४६ ॥ अप्रमेयोऽपरिमेयोऽनुभावो यस्य । न कुतिश्चिद्भयं यस्य । अमरो मृत्युशून्यश्च । न वा भविता अन्यथा मृत्युनैंव भविष्यतीत्यर्थः ॥४७॥ औशनसाबुशनसः पुत्री नीतिज्ञौ । विविक्त एकांते ॥ ४८ ॥ भ्रुवोर्विज्मभणेनैव त्रस्ताः समस्ता धिष्ण्यपा लोकपाला यहिंमस्तस्य तव चित्यं न चचमहे न पश्यामः। पदमालंबनं नैवास्ति। यद्या। शिश्नां वृत्तं गुणदोपयोः पदं विषयो न भवतीत्यर्थः ॥४९॥ तथापि तु बंधनमस्यो-चितमित्याहतुः। इमं त्विति । यावद्गुरुभार्भव आगमिष्यति ताबद्बद्ध्या निधेहि। ततः किमत ऊचतुः । यतः पुंसा बुद्धिय वयसा तथा आयसेवया समीचीना भवति ॥५०॥ अनुज्ञाय तथेत्यंगी-

श्रीधरी

-- .

कृत्य ॥५१॥ ततश्च तौ प्रहादाय धर्मादिकम् चतुः प्रश्चितश्चासाववनतश्च तस्मै ॥५२॥ यथा यथावित्रवर्गमुपशिक्षितमिप न साधु मेने । तत्ती शिक्षां च । कृतः । द्वंद्वैः रागद्वेषादिभिविषयेष्वार-मणं येषां तैरुपविणिताम् ॥ ५३ ॥ पराष्ट्रतोऽन्यत्र गतः स उपहृतः । संधिः पादप्रणार्थम् । क्रीडार्थं कृतक्षणैः कृतोत्सवैर्ण्डधावसरैरिति वा ॥ ५४ ॥ तिन्नष्ठां तेषां निष्ठां जन्ममरणादिरुक्षणां विद्वान् ॥ ५५ ॥ द्वंद्वारामाणामीरितैरीहितैश्च न दृिपता धीर्येषाम् । यतो बालाः ॥ ५६ ॥ तिसम्बेव न्यस्तं हृदयमीच् णं च यैः ॥ ५७ ॥ इति सप्तमे टीकायां पश्चमोऽष्यायः ॥ ५ ॥ षष्ठे गुर्गे गृहच्यग्रे प्रह्लादो दैत्यबालकान् ॥ अनुकंष्य परं तत्त्वं नारदोक्तमुपादिशत् ॥१॥ निरर्थकित्रयालापैरायुर्व्ययमजानताम् ॥ प्रह्लादः सदयं प्राह धर्मं मागवतं कृती ॥२॥ कौमार इत्यादिना। इहैव मानुपजनमिन धर्मानाचरेत् । यतोऽर्थदमेतत् । तत्र च कौमार एव यतस्तद्रप्यप्रवम् । न चैदंभृतं जन्मांतरम् । यतो दुर्लभम् । तत्र धर्मानेवाचरेत्र सुखार्थे प्रयासान् । तत्र भागवतानेव न

चानुपूर्वेशः ॥ प्रहादायोचत् राजन्प्रश्नितावनताय च ॥ ५२ ॥ यथा त्रिवर्गं गुरुभिरात्मने उपशिचितम् ॥ न साधु मेने तिन्छक्षां द्वन्द्वारामोपवणिताम् ॥ ५३ ॥ यदाचार्यः परावृत्तो गृहमेधीयकर्मसु ॥ वयस्यैबांटकैस्तत्र सोपह्तः कृतक्षणैः ॥ ५४ ॥ अथ तान् रटक्णया वाचा प्रत्याहूय
महान्तुभः ॥ उवाच विद्वांस्तिन्नष्ठां कृपया प्रहसन्निव ॥ ५५ ॥ ते तु तद्दौरवात्सर्वे त्यक्तकीडापिरिन्छदाः ॥ वाला न दृषितिधियो द्वन्द्वारामेरितेहितैः
॥५६॥ पर्युपासत राजेन्द्र तन्न्यस्तहृदयेक्षणाः ॥ तानाह करुणो मैत्रो महाभागवतोऽसुरः ॥ ५७ ॥ इति श्रीमद्वागवते महापुराणे सक्षमस्कधे
पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ प्रहाद उवाच ॥ कौमार आचरेत्पाच्चो धर्मान्भागवतानिह ॥ दुर्छभं मानुषं जन्म तद्व्यभुवमर्थदम् ॥ १ ॥ यथा हि
पुरुषस्येह विष्णोः पादोपसर्पणम् ॥ यदेष सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरः सुहृत् ॥ २ ॥ सुखमेंद्रियकं देत्या देहयोगेन देहिनाम् ॥ सर्वत्र रुभ्यते
देवाद्यथा दुःखमयत्नतः ॥ ३ ॥ तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्ययः परम् ॥ न तथा विदते चेमं मुकुन्दचरणांचुजम् ॥४॥ वतो यतेत कुशरुः
चेमाय भयमाश्रितः ॥ शरीरं पौरुषं यावन विपयेत पुष्करुम् ॥ ५ ॥ पुंसो वर्षशतः ह्यासुस्तदर्थं चाजितात्मनः ॥ निष्करुं यदसौ राज्यां होतेऽन्धं
प्रापितस्तमः ॥ ६ ॥ मुम्धस्य बाल्ये कौमारे कीडतो याति विश्वतिः ॥ जरया प्रस्तदेहस्य यात्यकल्यस्य विश्वतिः ॥ ७ ॥ दुरापूरेण कामेन मोहेन
च बळीयसा ॥ शेषं गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापयाति हि ॥ ८ ॥ को गृहेषु पुमान्सक्तमात्मानमजितेन्द्रियः ॥ स्नेहपाशैर्हिते विमोचितुम्

काम्यान् ॥१॥ इह भागवतानेव धर्मानाचरेदित्येतदुपपादयति । यथा हीति चतुर्भिः । इह पुरुषस्य विष्णोः पादोपसर्पणमेव यथाऽनुरूपं योग्यमित्यर्थः । यद्यस्मादेष प्रिय इत्यादि ॥२॥ ननु भोगोद्यमः कथं त्याज्य इति चेत्तत्राह । सुखमिति । सर्वत्र पश्चादाविष । दैवातपूर्वादृष्टादेव ॥३॥ अतस्तदर्थं प्रयासो न कत्वयः । यतः प्रयासात्परं केवलमायुषो व्यय एव यतस्तथा तेन प्रकारेण चेमं न प्रामोति ॥४॥ भयमाश्रितः संसारं प्राप्तः पुरुषरूपं शरीरं यावत्पुष्कलमस्ति न विषद्येताक्षमं न भवेश्वनश्येदिति वा तावच्छीघ्रं होमाय यतेत ॥५॥ आयुव्यंयक्रममाह पुंस इति त्रिभिः। यद्यस्माच्छेते ॥ ६ ॥ विंशतिर्वर्षाण्यायुर्याति ॥ ७ ॥ द्रापूरेण दुःखैः समंतादापूर्यमाणेन ॥ ८ ॥ ननु यौवने गृहासक्तोऽपि पश्चाद्विरक्तः सन् होमं यास्यतीत्याशंक्य तदसंभवं दर्शयन्कौमार

एवाचरेदित्येतदुपपादयति । को गृहेष्विति सप्तिमः ॥९॥ यमर्थमसुभिः क्रीणाति प्राणहानिमंगीकृत्यापि साधयति तस्करादिः । तस्मिन्नर्थे तृष्णां को नु विस्तेत् ॥१०॥ किंच । कथिमत्यादि प्रियायाः संगादिकं स्मरन्कथं त्यजेतेति तृतीयेनान्वयः । मंत्रान्हितशिचालापान् सुहृत्सु च संगम् । तेपां स्नेहेन सितो बद्धः कलानि मधुगण्यक्षराणि येषां तेपां च संगम् । तेष्वनुरक्तं चित्तं यस्य ॥ ११ ॥ ताः श्वश्चरगृहे स्थिताः हृदयङ्गमाः मनोज्ञा उरवः परिच्छदा येषु तानगृहान वृत्तीर्जीविकाः कुल्याः कुलपरंपरागताः ॥ १२ ॥ कोशम्कृत कोशम्कारी कीटः । स यथा आत्मनो हितं गृहं कुर्वाणो निर्ममाय द्वारमिप नावशेषयित तथा कर्माणीह्मानः। नन्ववित्तरकामोऽपि दोषदर्शनेन विरक्तः संस्त्यजेसत्राह । औपस्थ्यं शैवन्यं जैह्नवं च मुखं बहु मन्यमानस्तदेवाधिकं मन्यमानः अतो दुरंतो मोहो यस्य स कथं विरज्येत विरक्तः स्यात् ॥१३॥ दुरंतमोहत्वं दर्शयन्नाह । कुटुंबपोषणाय वियत्चीयमाणं निजमायुः पुरुपार्थं च विद्दतं न बुध्यते । अतएव तापत्रयेण दुःखित-चित्तोऽपि न निविद्यते तत्र दुःखबुद्धि न करोति। यतः स्वकुटुंवे रागो रतिर्यस्य ११४॥ प्रत्युत चौर्यं करोतीत्याह । वित्तेष्विति । नित्यमभिनिविष्टं चेतो यस्य स परवित्तहर्तुः प्रेत्य नरकलक्षण-॥ ९ ॥ को न्वर्थतृष्णां विस्ञेत्प्राणेभ्योऽपि य ईप्सितः ॥ यं क्रीणात्यसुभिः प्रेष्ठैस्तस्करः सेवको वणिक् ॥ १० ॥ कथं प्रियाया अनुकंपितायाः संगं रहस्यं रुचिरांश्च मंत्रान् ।। सहत्स च स्नेहसितः शिश्र्नां कलाक्षराणामनुरक्तिचतः ।। ११ ।। पुत्रान्समरंस्ता दुहितुर्हृदय्या भातनस्वसूर्वा पितरी च दीनी ॥ गृहान्मनोज्ञोरुपरिन्छदांश्च वृत्तीश्च कुल्याः पशुभृत्यवर्गान् ॥ १२ ॥ त्यजेत कोशस्कृदिवेहमानः कर्माणि छाभादवित्रप्तकामः ॥ औपस्थ्यजैह्वचं बहु मन्यमानः कथं विरज्येत दुरंतमोहः ॥ १३ ॥ कुटुम्बपोषाय वियन्निजायुर्न बुद्धचते ५ विहतं प्रमत्तः ॥ सर्वत्र तापत्रयदः खि-तात्मा निर्विद्यते न स्वकुटुंबरामः ॥ १४ ॥ वित्तेषु नित्याभिनिविष्टचेता विद्यांश्च दोषं परवित्तहर्तुः ॥ प्रेत्येह चाथाप्यजितेन्द्रियस्तदशांतकामो हरते कुटुंबी ॥ १५ ॥ विद्वानपीत्थं दनुजाः कुटुंबं पुष्णन्स्वलोकाय न कल्पते वै ॥ यः स्वीयपारक्यविभिन्नभावस्तमः प्रपद्येत यथा विमृढः ॥ १६ ॥ यतो न कश्चित्कच कुत्रचिद्वा दीनः स्वमात्मानमलं समर्थः ॥ विमोचितुं कामदृशां विहारकी डामृगो यन्निगडो विसर्गः ॥ १७ ॥ ततो विद्रात्परिहृत्य दैत्या दैत्येषु संगं विषयात्मकेषु ॥ उपेत नारायणमादिदेवं स सुक्तसंगैरिषितो अपवर्गः ॥ १८ ॥ न हाच्युतं त्रीणयतो बह्वायासो अ-सरात्मजाः ॥ आत्मत्वात्सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः ॥ १९ ॥ परावरेषु भृतेषु ब्रह्मांतस्थावरादिषु ॥ भौतिकेषु विकारेषु भृतेष्वथ महत्सु च मिह च दंडादिरूपं दोपं यद्यपि विद्वान् जानन्नथाप्यशांताभिलापस्तत्परवित्तं हरत्येव ॥ १५ ॥ तदेवं को गृहेषु पुमानित्यादि सप्तभिः इलोकैरूपपादितं गृहादिषु वैराग्याद्यसंभवमुपसंहरित । विद्वानिति । स्वलोकायात्मपरामर्शाय न कल्पते किंतु विमुढो यथा विद्वानिप तमोऽभिनिवेशमेव प्रपद्यते । तत्र हेतुः । य इति । स्वीयमिदं पारक्यमिद्मिति विभिन्नो भावो भावना यस्य सः ॥१६॥ तस्मात्कौमार एव भागवतान्धर्मानाचरेदिति सहेतुक्ग्रपसंहरति । यत इति । यतः कश्चिद्षि स्वमात्मानं मोचितुं न समर्थस्ततो नारायणग्रपेत शरणं यातेत्यचरेणान्वयः । असामध्ये हेतुः । अलं दीनो लंपटः । अतः कामो दिश यासां तासां विहारे क्रीडायां निमित्ते क्रीडामृगः । विहारमिति पृथक्षाठे तासां विहारसाधनमात्मानं यतस्तासां क्रीडामृगः स इत्यन्वयः । किञ्च यद्यासु निगडः शृङ्खलातुल्यो विसर्गः पुत्रपौत्रादिरूपो भवति ॥१७॥ विदूरादूरतः संगं परिहृत्य । यद्या । अविदूराच्छी इं नारायण स्पेतेत्यन्वयः । यस्मात्स एवापवर्ग इपित इष्टः ॥१८॥ नमु

श्रीवरी

वापरा

27 a E

बालानामस्माकं तद्भजनमशक्यमिति चेत्तत्राह । न हीति । बह्वायासोऽतिप्रयासः ॥ १९ ॥ आत्मत्वात्सर्वत्र सिद्धत्वादिति च हेतुद्वयप्रपपादयित परावरेष्विति चतुर्मिः । ब्रह्मा अंतो येपां स्थावर आदिर्येषां तेषु भृतेषु जीवेषु भौतिकेष्वजीवेषु घटादिषु महत्सु च भृतेष्वाकाशादिषु ॥ २० ॥ गुणसाम्ये प्रधाने गुणव्यतिकरे महत्तवादां च परो ब्रह्मस्वरूपः ॥२१॥ कथं तर्हि द्रष्ट्रह्मभोक्तः भोग्यादिभेदो मा प्रयेत्याह । प्रत्यगात्मा द्रष्टा भोक्ता तत्स्वरूपेण व्यापकतया निर्देश्यः । दृश्यं भोग्यं देहादि तद्रूपेण च व्याप्यतया निर्देश्यो मायया ईयत इत्युत्तरेणान्ययः । वस्तुतस्तु स्वयम-विकल्पितोऽनिर्देश्योऽपि सन् । यद्वा । अनिर्देश्यः सन् विकल्पित ईयत इत्यन्वयः ॥ २२ ॥ यतः केवलोऽनुभवात्मक आनंद एव स्वरूपं यस्य । ननु स एव चेत्सर्वत्र तिई सर्वत्र सर्वज्ञत्वाद्यपलभ्येत तत्राह । गुणात्मकः सर्गो यस्याः सा गुणसर्गा तया माययाऽन्तिहितमैश्वर्य येन सः ॥ २३ ॥ यस्मादेवं तस्मात्सर्वेषु भृतेषु यथोत्वितं दयां सौहृदं च कुरुत । ययादयया । उन्मुच्य संत्यज्य ॥ २४ ॥ ततः किमत आह । तुष्टे च तत्र तिस्मिन्किमलभ्यम् । तदापि गुणपरिणामाईवादेव स्वसिद्धा अयत्नतः सिद्धा ये धर्मादयस्तैः किम् । अगुणेन च मोचेण कांक्षितेन ॥२०॥ गुणेषु गुणसाम्ये च गुणव्यतिकरे तथा ॥ एक एव परो ह्यात्मा भगवानीश्वरोऽव्ययः ॥ २१ ॥ प्रत्यगात्मस्वरूपेण दश्यरूपेण च स्वयम् ॥ व्याप्यव्यापकनिर्देश्यो ह्यनिर्देश्योऽविकल्पितः ॥२२॥ केवलानुभवानंदस्वरूपः परमेश्वरः ॥ माययांतर्हितैश्वर्य ईयते गुणसर्गया ॥ २३ ॥ तस्मा-त्सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहदम् ॥ आसुरं भावमुन्मुच्य यया तुष्यत्यधोक्षजः ॥ २४ ॥ तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनंत आद्ये किं तैर्गुणव्यतिकरादिह ये स्वसिद्धाः ॥ धर्मादयः किमगुणेन च कांचितेन सारंजुषां चरणयोरुपगायतां नः ॥ २५ ॥ धर्मार्थकाम इति योऽभिहितस्त्रिवर्ग ईचा त्रयी नय-दमो विविधा च वार्ता ॥ मन्ये तदेतदिख्छं निगमस्य सत्यं स्वात्मार्पणं स्वसुहृदः परमस्य पुंसः ॥ २६ ॥ ज्ञानं तदेतदम्छं दुरवापमाह नारायणो नरसखः किल नारदाय ॥ एकांतिनां भगवतस्तदिकंचनानां पादारिवंदरजसाप्लुतदेहिनां स्यात्॥ २७॥ श्रुतमेतन्मया पूर्वं ज्ञानं विज्ञानसंयुतम् ॥ धर्मं भागवतं शुद्धं नारदाहेवदर्शनात् ॥ २८ ॥ दैत्यपुत्रा ऊचुः ॥ प्रह्लाद त्वं वयं चापि नर्ते उन्यं विद्यहे गुरुम् ॥ एताभ्यां गुरुपुत्राभ्यां बाला-नामपि हीखरी ॥ २९ ॥ बालस्यांतःपुरस्थस्य महत्संगो दुरन्वयः ॥ बिंधि नः संशयं सौम्य स्याचेद्विश्रंभकारणम् ॥ ३० ॥ इति श्रीमद्भागवते किम् । तम्रुपगायतां नोऽस्माकमाकांक्षितस्यापि तस्य सिद्धेः। यद्वा । मा भून्मोक्षस्तस्य चरणयोः सारंजुषां सुधां सेवमानानां तेनापि किमित्यर्थः ॥२५॥ ननु च धर्मादेरपूरुपार्थत्वे किमित्या-चार्याभ्यां वेदोक्तत्वेन सत्य एवाभिहितस्तत्राह । घर्मोऽर्थः कामश्रेति यस्त्रिवर्गस्तद्रथं च य ईक्षाद्या अभिहिताः । ईचा आत्मिवद्या । त्रयी कर्मविद्या । नयद्मौ तर्को दंडनीतिश्र । द्विविधा च वार्ता जीविका । तदेतत्सर्वे निगमस्यार्थजातं स्वसुद्भृदः स्वांतर्यामिणः परमस्य पुंसः स्वात्मार्पणसाधनं चेत्तर्दि सर्वे सत्यं मन्ये सत्यपरत्वात् । अन्यथा तद्सत्यमेव। यद्वा। तदेतद्खिलं निगमस्य त्रुण्यविषयस्य प्रतिषाद्यं मन्ये। सत्यम्। पुनर्निस्त्रेगुण्यलक्षणं परमस्य पुंसः स्वात्मार्पणमेवेत्यर्थः । तदुक्तं भगवता । त्रेगुण्यविषया वेदा निस्त्रेगुण्यो भवार्ज्जनेति ॥२६॥ तेषां पुनर्विश्वासार्थं गुरुसंप-दायमाइ । ज्ञानमिति । यत्र नारदः श्रोता तत्र कुतो मादृशानामधिकार इति माशंकीत्याह । भगवत एकांतभक्तानां यत्पाद्रजस्तेनाष्छुतानां स्नातानां देहिनां सर्वेपामिप तज्ज्ञातं स्यात्र त्त्वमाना-

मेवेति नियमः ॥२७॥ अतएव मयाऽपि पूर्वं नारदाच्छतम् । विज्ञानसहितमनुभवपर्यतं धर्मं च श्रुतम् ॥ २८ ॥ तत्रातिविस्मिताः पृच्छंति । प्रहादेति । हे प्रहाद ! त्वं वयमेताम्यां श्रंडा-

ग१२॥

मर्काभ्यामृतेऽन्यं गुरुं न विशः । एतदागमनात्पूर्वमेवाहं नारदपार्श्वं गत इति चेत्तत्राहुः । बालानापप्यतिशिशृनामस्माक्रमेवाविश्वरौ नियंतारावतस्त्वान्यत्र गमनं न संभवित ॥२९॥ स एवात्रागत इत्यिप न संभवितित्याहुः । बालस्येति । दुरन्वयो दुर्घटः । विश्रंमकारणं विश्वासहेतुः ॥३०॥ इति श्रीमद्भागवते सप्तमे टीकायां पष्ठोऽघ्यायः ॥ ६ ॥ सप्तमे मातृगर्भस्थे स्वस्मिन्नारदभाषितम् ॥ प्रहादो वर्णयामास शिष्यप्रत्ययसिद्धये ॥१॥ अश्रावि नारदादेतन्मया गर्भ इतीरितुम् ॥ तत्प्रस्तावकथामाह पद्यैः पोडशिमः सुधीः ॥ २ ॥ १ ॥ अस्माकं पितरि हिरण्यकिशिषौ ।
स्वकृतेनैव पापेन पापोऽसावभिक्ष भिक्षत इति हर्पण वर्दतो युद्धोद्यमं चित्रुः ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥ राज्ञः शिविरमावासं च्युद्धम्यनसर्वस्वापहारेण नाशितवंतः ॥ ६ ॥ ७ ॥ अनागसं निरपराधा-

महापुराणे सप्तमस्कंधे प्रहादानुचरिते पष्ठो अध्यायः ॥ ६ ॥ नारद जवाच ॥ एवं दैत्य पुतः पृष्टो महाभागवतो अपुरः ॥ जवाच समयमानां स्तानस्मर-न्मदनुभाषितम् ॥ १ ॥ प्रहाद उवाच ॥ पितरि प्रस्थिते अस्माकं तपसे मंदराचलम् ॥ युद्धोद्यमं परं चक्रुर्विवुधा दानवानप्रति ॥ २ ॥ पिपीलि-कैरहिरिव दिष्टचा लोकोपतापनः ॥ पापेन पापो अक्षीति वादिनो वासवादयः ॥ ३ ॥ तेपामितवलोद्योगं निशम्यासुरयूथपाः ॥ वध्यमानाः सुरै-भीता दुहुबुः सर्वतो दिशम् ॥ ४ ॥ कलत्रपुत्रमित्राप्तानगृहान्पशुपरिच्छदान् ॥ नावेश्वमाणास्त्वरिताः सर्वे प्राणपरीप्सवः ॥ ५ ॥ व्यलुंपनराज-शिबिरममरा जयकांचिणः ॥ इन्द्रस्तु राजमहिषीं मातरं मम चात्रहीत् ॥ ६ ॥ नीयमानां भयोद्विग्नां रुदतीं कुररीमिव ॥ यहच्छयागतस्तत्र देव-र्षिर्देहरो पथि ॥ ७ ॥ प्राह मैनां सुरपते नेतुमईस्यनागसम् ॥ सुंच सुंच महाभाग सतीं परपरिग्रहस् ॥ ८ ॥ इन्द्र उवाच ॥ आस्ते ऽस्या जठरे वीर्यमविषद्यं सुरिद्धषः ॥ आस्यतां यावत्प्रसवं मोद्येऽर्थपदवीं गतः ॥ ९ ॥ नारद उवाच ॥ अयं निष्किल्विपः साचान्महाभागवतो महान् ॥ त्वया न प्राप्स्यते संस्थामनंतानुचरो बली ॥ १० ॥ इत्युक्तस्तां विहायेन्द्रो देवर्षेमीनयन्वचः ॥ अनंतिष्रियमक्त्येनां परिक्रम्य दिवं ययो ॥ ११ ॥ ततो नो मातरमृषिः समानीय निजाश्रमस् ॥ आश्वास्येहोष्यतां वत्से यावत्ते भर्तुरागमः॥ १२॥ तथेत्यवात्सीद्देवपैरंति साऽप्यकुतोभया॥ यावद्देत्यपतिद्यौरात्तपसो न न्यवर्तत ॥ १३ ॥ ऋषिं पर्यचरत्तत्र भक्त्या परमया सती ॥ अंतर्वत्नी स्वगर्भस्य द्वेमायेच्छात्रसृतये ॥ १८ ॥ ऋषिः कारुणिकस्तस्याः प्रादादुभयमीश्वरः ॥ धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं च मामप्युद्दिश्य निर्मलम् ॥ १५॥ तत्तु कालस्य दीर्घत्वात्स्रोत्वान्मातुस्तिरोदधे ॥ ऋषिणाऽनुगृहीतं मां नाधुनाऽप्यजहात्स्मृतिः ॥ १६ ॥ भवतामपि भूयान्मे यदि श्रद्दधते वचः ॥ वैशारदी धीः श्रद्धातः स्त्रीवालानां च मे

मेनां नेतुं मार्ऽहितीति प्राह ॥८॥ अविषद्धं दुःसहस् । अतोऽनया प्रसवपर्यन्तमत्रास्यतास् । ततश्चार्थस्य पदवीं मार्ग गतः प्राप्तः सन् । जातं पुत्रं हत्वा मोच्यामीत्यर्थः ॥९॥ साक्षात्स्वगुणैरेव महान तु पित्राद्तिसंवंधात् । त्वया हेतुभूतेन संस्थां मृत्युं न यास्यति । तत्र ततो निष्किल्विष इत्यादयः ॥१०॥ अनंतस्य प्रियो योऽहं स वा प्रियो यस्य तस्य यस भक्त्यनां प्रदक्षिणीकृत्य ॥११॥ इहोष्यतामित्याहेति शेषः ॥ १२ ॥ अंति समीपे ॥१३॥ अन्तर्वत्नी गर्भिणी । इच्छया भतुरागमनानंतरं प्रस्तवये । एवमपि स्वगर्भस्य चेमाय ॥१४॥ तस्याः शोकशांत्ये धमस्य तत्त्वं मिक्त-

श्रीघरं

---

रुक्षणं ज्ञानमात्मानात्मविवेकस्तदुभयं प्रादात् । ईश्वरः संपर्धः ॥ १५ ॥ १६ ॥ भूयाद्भवेत् । वैशारत्। स्वायं तद्भितः । देहाद्यहंकारच्छेदिनपुणेहवर्धः ॥१०॥ काऽसौ वैशारदी चीरित्यपेक्षायां नारदोक्तमेव देहात्मविवेकप्रकारमाह । जन्मेति दशिमः । जन्मद्याः जायते अस्ति वर्धते विपरिणमतेऽपक्षीयते नत्यतीत्येवंभूता इमे पढ्मादा विकारा वृत्ते यथा फलानां दृश्यते तद्धताः त्मिनि तथेव स्थिते देहस्य द्रष्टा इत्यर्थः । ईश्वरी विकारसमर्था मूर्तिर्यस्य तेन ॥१८॥ तदेवं देहधर्मेस्तद्वेलक्षण्येनात्मनो देहाद्मेदो दिशत इदानीमात्मधर्मेरेव मेदं स्फुटयंस्तदहंकारादिकं त्याज्ञयिति । अत्मा नित्यः अविनाशी वा रेऽयमात्मेति श्रुतेः । अन्ययोऽपक्षयशृत्यः । श्रुद्धो अक्षरे परमे व्योमिति श्रुतेः । शुद्धः निरवद्यं निरंजनमिति श्रुतेः । एकः एकमेवादितीयमिति श्रुतेः । स्वेश्वः विज्ञातारमरे केन विज्ञानीयादिति श्रुतेः । आश्रयः यस्मिन्द्योः पृथिवी चांतरिक्षमिति श्रुतेः । अविक्रियः निष्कलं निष्कलं निष्करं शांतिमिति श्रुतेः । स्वद्यक् आत्मव्योतिः सम्माद्धिति होवाचेति श्रुतेः । देतुः स स्मौद्योकानस्यज्ञतेति श्रुतेः । व्यापकः सत्यं ज्ञानमनंतिमिति श्रुतेः । असंगी असंगी ह्ययं पुरुप इति श्रुतेः । अनावृतः पूर्णस्य पूर्णमेवाविश्वितद्वति श्रुतेः ॥ एतैद्विद्वत्वत्वति स्वति स्थावति । विद्वानसद्भावं मिथ्यावुद्धि त्यजेत् ॥ २० ॥ नन्वेवं विविक्तात्मज्ञानिनोऽप्यपरोक्षानुमवने ब्रह्मताप्रप्तिः कथं स्याद्यतोऽदंकारादिकं

यथा ॥ १७ ॥ जन्माद्याः पिडमे भावा दृष्टा देहस्य नात्मनः ॥ फलानामिव वृत्तस्य कालेनेश्वरमूर्तिना ॥ १८ ॥ आत्मा नित्योऽन्ययः शुद्ध एकः चेत्रज्ञ आश्रयः ॥ अविकियः स्वद्य्येतुन्यिपकोऽसंइयनावृतः ॥ १९ ॥ एतैर्द्वादशमिविद्वानात्मनो लक्षणैः परैः ॥ अहं ममेत्यसद्भावं देहादौ मोहजं त्यजेत् ॥ २० ॥ स्वर्णं यथा प्रावस्त हेमकारः चेत्रेषु योगैस्तदिभिज्ञ आप्नुयात् ॥ चेत्रेषु देहेषु तथाऽऽत्मयोगैरध्यात्मविद्वह्मगतिं लभेत ॥ २१ ॥ अष्टी प्रकृतयः प्रोक्तास्त्रय एव हि तद्गुणाः ॥ विकाराः पोडशाचार्यः पुमानेकः समन्वयात् ॥ २२ ॥ देहस्तु सर्वसंघातो जगत्तस्युरिति द्विधा ॥ अत्रैव मृग्यः पुरुषो नेति नेतीत्यतत्त्यजन् ॥ २३ ॥ अन्वयन्यतिरेकेण विवेकेनोशताऽऽत्मना ॥ सर्गस्थानसमाम्नायैविमृशद्भिरसत्वरैः ॥ २४ ॥ बुद्धेर्जागरणं स्वप्तः सुषुप्तिरिति वृत्तयः ॥ ता येनैवानुभूयंते सोऽध्यक्षः पुरुषः परः ॥ २५ ॥ एभिस्त्रवर्णेः पर्यस्तैर्बुद्धभेदैः कियोद्भवैः ॥

त्यजेदित्यपेक्षायां तत्प्राप्तिप्रकारं सदृष्टांतमाह । स्वर्णाकरक्षेत्रेषु स्पुरत्स्वर्णकणेषु प्रावस योगैर्घमनाद्युपायस्तदिभिञ्च उपायाभिञ्ञो हेमकारो यथा स्वर्ण प्राप्तुयात् । आत्मयोगैरात्मप्राप्त्युपायः । त्रक्षताम् । त्रध्यात्मिविद्वत्तामाधिकतकार्यकारणसंघातज्ञाता ॥२१॥ अध्यात्मिविकमात्मप्राप्त्युपायमाह । अष्टाविति त्रिभिः । सूलप्रकृतिर्महदृदंकारो पंचतन्मात्राणि चेत्यष्टौ त्रयः सत्त्राद्यस्ते च प्रकृतिगुणा एव न तु भिन्नाः । एकादशेद्वियाणि पंच महाभूतानि चेति पोष्ठश । पुमानात्मैकः प्रोक्तः किपलादिभिराचार्यः । एकत्वे हेतः । एषु साक्षित्वनान्वयात् । तदुक्तम् । मूलप्रकृतिर-विकृतिप्रहृत्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । पोष्ठशकस्तु विकारो न प्रकृतिन् विकृतिः पुरुष इति ॥ २२ ॥ जगज्जगमम् । तस्युः स्थावरम् । अत्रव सर्वसंघातात्मके देह एव पुरुषो मृग्योऽन्वेष्टच्यः । सुशकं चैतदित्याह । नेति नेतीत्यन्यापोहे क्रियमाणे स्वयमेवात्यज्ञन् । अनात्मवर्गात्प्रयुप्रस्थयमान इत्यर्थः ॥२३॥ मणिषु सृत्रमिव सर्वत्रानुत्युत्तवेनान्वयः। अत्यव मणिस्यः स्त्रस्यवैकैकव्यतिरेक्ष्य त्योद्देवच्यम् । तेन यो विवेकः पूर्वोक्तो वा तेन उशता शुद्धेवात्मना मनसा सर्गस्थानसमाग्नायैः सृष्टिस्थितिसंहारैः । यतो वा इमानि भूतानि जायते इत्यादिश्रत्युक्तसर्गाद्यसंघानेनेत्यर्थः । विमृश्वद्विचारयद्धिः असत्वरैरव्यग्रैमृण्य इति पूर्वेणान्वयः ॥२४॥ विमर्शकारमाह । चुद्वेरिति द्वान्याम् । अष्टयक्षः साक्षी ॥ २५ ॥ अत एमिर्जुद्विसेदैः परिणामैः पर्यस्तैः परिताः

क्षिप्तैरनात्मधर्मत्वेन निरस्तैः । युद्धिधर्यत्वे हेतुः त्रिवणैस्तिगुणात्मकैः क्रियोद्भवैः कर्मजन्यैः । युद्धरेव त्रिगुणात्मकत्वात्कर्मकर्तृत्वाच तस्या एवैता अवस्थाः । आत्मा तु युद्धयन्त्रयात्तदवस्थावानि-वाभाति न तत्वत इत्यात्मनः स्वरूपं बुद्ध्येज्जनीयादित्यर्थः । अत्र दृष्टांतः । कुसुमधर्मेर्गेषैस्तदाश्रयं वायुमिव ॥२६॥ ननु तिई यथा कुसुमोपाधिकोऽपि वायोर्गेधो विवेकज्ञानेन निवर्तते । एव-मात्मनः संसारो न निवर्तत इत्याशंक्याह । एतद्द्वारो बुद्धिद्वारकस्तद्वस्थाद्वारको वा संसारो न स्वतः । हि यस्माद्बुद्धेर्ये गुणाः कर्माण च तैनिवध्यत इति तथा । स चाज्ञानम्लोऽतोऽपार्थी मिध्याभृतोऽपि स्वप्न इवेष्यते । वायोस्तु गंधद्रव्यसंबंधस्य वास्तवाद्विपमो दृष्टांतः ॥२७॥ यस्मादेवं निवृत्तिर्घटते तस्माद्वीजमञ्जानं तस्य निर्दरणं दहनम् । किं तत् । योगः । कथंभृतः । वियः प्रवाहं जाग्रदादिरूपम्रपरमयतीति तथा ॥ २८ ॥ तदेवं ज्ञानप्रकारमुक्त्वा तत्साधनं धर्मस्य तत्त्वं नारदोक्तमेवाह । तत्रेति पञ्चिमः । यैधेमैंर्यथा यथावदनुष्टितैर्वा मगवति श्रीनारायणे रितिति यदयमुपायो भगवतोक्तः । तथा च गीताम्बक्तम्। यस्करोपि यदश्चासि यञ्जुहोपि ददासि यत्।। यत्तपस्यसि कौतेय तत्कुरुष्य मदर्पणिमति ॥ भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वत इत्यादि स्वरूपमात्मनो बुद्धचेद्गन्धेर्वायुमिवान्वयात् ॥२६॥ एतद्द्वारो हि संसारो गुणकर्मनिबंधनः ॥ अज्ञानमूळोऽपार्थोऽपि पुंसः स्वप्न इवेष्यते ॥२७॥ तस्माद्भवद्भिः कर्तव्यं कर्मणां त्रिगुणात्मनाम् ॥ बीजनिर्हरणं योगः प्रवाहोपरमो धियः ॥ २८ ॥ तत्रोपायसहस्राणामयं भगवतोदितः ॥ यदीश्वरे भगवति यथा यैरंजसा रितः ॥ २९ ॥ गुरुशुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च ॥ संगेन साधुभक्तानामीश्वराराधनेन च ॥ ३० ॥ श्रद्धया तत्क-थायां च कीर्तनैर्गुणकर्मणाम् ॥ तत्पादां बुरुहध्यानात्त ल्लिगेचाईणादिभिः ॥ ३१ ॥ हरिः सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वरः ॥ इति भृतानि मनसा कामैस्तैः साधु मानयेत् ॥ ३२ ॥ एवं निर्जितषड्वर्गैः क्रियते भक्तिरीश्वरे ॥ वासुदेवे भगवति यया संलभते रितम् ॥ ३३ ॥ निशम्य कर्माणि गुणानतुल्यान्वीर्याणि लीलातनुभिः कृतानि ॥ यदा अतिहर्षोत्पुलकाश्रुगद्भदं प्रोत्कंठ उद्गायित रौति नृत्यित ॥ ३४ ॥ यदा प्रहप्रस्त इव कचिद्ध-सत्याक्रन्दते ध्यायति वंदते जनम् ॥ मुहुः श्वसन्वक्ति हरे जगत्पते नारायणेत्यात्ममितर्गतत्रपः ॥ ३५ ॥ तदा पुमान्मुक्तसमस्तवंधनस्तद्भावभा-वानुकृताशयाकृतिः ॥ निर्दृग्धबीजानुशयो महीयसा भक्तिप्रयोगेण समेत्यधोचजम् ॥ ३६ ॥ अधोक्षजालंभिमहाशुभात्मनः शरीरिणः संसृतिचक्र-शातनम् ॥ तद्ब्रह्मनिर्वाणसुखं विदुर्बुधास्ततो भजध्वं हृदये हृदीश्वरम् ॥ ३७ ॥ कोऽतिप्रयासोऽसुरवालका हरेरुपासने स्वे हृदि ब्रिद्रवत्सतः॥ च ॥२९॥ तत्रैवांतरंगान्धर्मानाह । गुरोः शुश्रुपया भवस्या प्रेम्णा सर्वेषां लब्धानामपेणेन च ॥३०॥ तस्य लिंगानां सूर्वीनामीक्षणमहीणमादिर्येषां वंदनादीनां तैश्र ॥३१॥३२॥ निर्जितः पण्णां कामकोधलोभमोहमदमत्सराणामिन्द्रियाणां वा वर्गो यैः ॥३३॥ भगवद्रतेर्लिंगान्याद । निश्म्येति त्रिभिः । गुणान्मक्तवात्सन्यादीन् । अतिहर्षेणोदुगताः पुलका अश्रूणि च तैर्गद्गदं यथा भवत्येवं प्रोत्कंठो मुक्तकंठ उद्गायित ॥३४॥३५॥ तस्य भावक्षेष्टादिस्तस्य भावो भावना तेनानुकृते मनःशरीरे यस्य निर्दग्धं वीजमज्ञानमनुशयो वासना च यस्य सेः सम्यगेति प्रामोति ॥ ३६ ॥ ततः किमत आह । अधोक्षजस्यालमं मनसा स्पर्शम् । पाठान्तरे तस्याश्रयणम् । अशुभात्मनोऽशुभो रागादियुक्त आत्मा मनो यस्य । संसृतिचक्रशातनं तन्निवर्तकं बुधा विदुस्तदेव ब्रह्मणि निर्वाणं लयो मोक्षस्तदात्मकं सुखं विदुः । हदीश्वरमंतयामिनम् ॥ ३७ ॥ अक्तिरशक्येति च न मंतव्यमित्याह । क इति । छिद्रवदाकाशवद्भदि विष्ठतो विषयाणाष्ठ्रपपादनै-

श्रीचर

. .

॥१३

रर्जनैः किम् । तत्र हेतः । सर्वदेहिनां सामान्यतः विषयनिष्ठत्वे सकरादिसाधारण्यापचेरित्यर्थः । न चैत्रमादौ पौनहक्त्यदोपः नारदोक्तानुवादरूपत्त्रादस्य प्रकरणस्य ॥३८॥ अनर्थकं विषया-र्जनिमत्याह । रायोऽथाः सणभंगुरमायुर्यस्य तस्यते कियत्त्रियं दुर्वति । तदुक्तमितिहासेषु । धनं हि पुरुषो लोके पुरुषं धनमेव वा ॥ अवश्यमेकं त्यज्ञति तस्मार्तिक धनतृष्णयेति ॥३९ ॥ यत्र दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तमनंतरम् ॥ अभिलापोपपन्नं च सुखं स्वर्गपदास्पदमित्येवंभृताः स्वर्गादिभोगा अपि न सेवाही इत्याह । एवं हीति । क्षयिष्णुत्वे हेतः । क्रतुमिः कृता इति । तद्ययेह कर्मचितो लोकः क्षीयत एवमेवापुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयत इति श्रुतेः । अत एव पुण्यतारतम्येन सातिशयाः । न च निर्मलाः स्पर्धादिमन्त्रात्। न विद्यते दृष्णं यस्मिन् ॥४०॥ किंच यदध्यर्थ्य यत्संकल्प्य । अतः संकल्पिताद्विपर्यासं विपरीतं फलममोधमवश्यं प्राप्नोति । ४१॥ तदेव दर्भयति । सुखायेति । ईहया इच्छया क्रियया वा यः पूर्वमनीहाया हेतोः सुखेनावृतो

स्वस्थात्मनः सल्युरशेषदेहिनां सामान्यतः किं विषयोपपादनैः ॥ ३८ ॥ रायः कलत्रं पशवः सुतादयो गृहा मही कुंजरकोशभूतयः ॥ सर्वेऽर्थकामाः क्षणभंगुरायुषः कुर्वति मर्त्यस्य कियत्प्रियं चलाः ॥ ३९ ॥ एवं हि लोकाः कतुभिः कृता अभी क्षयिष्णवः सातिशया न निर्मलाः ॥ तस्माददृष्ट- श्रुतद्षणं परं भक्त्यैकयेशं भजतात्मल्ब्धये ॥ ४० ॥ यद्ध्यथ्येंह कर्माणि विद्वन्मान्यसकृतरः ॥ करोत्यतो विपर्यासममोधं विंदते फल्म् ॥ ४१ ॥ सुलाय दुःखमोक्षाय संकल्प इह कर्मिणः ॥ सदाप्नोतीहया दुःखमनीहायाः सुलावृतः ॥ ४२ ॥ कामान्कामयते काम्येर्यदर्थमिह पूरुषः ॥ स वे देहस्तु पारक्यो भंगुरो यात्युपति च ॥ ४३ ॥ किंजु व्यवहितापत्यदारागारधनादयः ॥ राज्यं कोशगजामात्यभृत्याद्या ममतास्पदाः ॥ ४४ ॥ किमेतेरात्मनस्तुब्द्धैः सह देहेन नश्वरैः ॥ अनर्थेर्थसंकाशोनित्यानंदमहोदधेः ॥ ४५ ॥ निरूप्यतामिह स्वार्थः कियान्देहभृतोऽसुराः ॥ निषेकादि- व्यवस्थासु क्रिश्यमानस्य कर्मभिः ॥ ४६ ॥ कर्माण्यारभते देही देहेनात्मानुवर्तिना ॥ कर्मभिस्तनुते देहमुभयं त्वविवेकतः ॥ ४७ ॥ तस्मादर्थाश्च कामाश्च धर्माश्च यदपाश्रयाः ॥ भजतानीहयाऽत्रमानमनीहं हिरमीश्वरम् ॥ ४८ ॥ सर्वेषामिप भृतानां हिररात्मेश्वरः प्रयः ॥ भृतेर्महद्भिः स्वकृतैः कृतानां जीवसंज्ञितः ॥ ४९ ॥ देवोऽसुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव च ॥ भजनमुकुदंचरणं स्वस्तिमानस्याद्यथा वयम् ॥ ५० ॥ नालं द्विजत्वं देवत्वमृषित्वं वाऽसुरात्मजाः ॥ प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुज्ञता ॥ ५१ ॥ न दानं न तपो नेज्या न शौचं न वृतानि च ॥ प्रीयतेऽमलया

व्याप्त आसीरस ईह्या दुःखमामोत्येव ॥४२॥ किंच कामान्भोगान्काम्यैविपयैः कर्ममिर्वा पारक्यः श्वादिभोग्यो न त्वात्मीयो भंगुरश्च ॥४३॥ किंमु देहाद्वचविह्नता अपत्यादयो ममताविषयाः पारक्या इति ववतव्यम् ॥४४॥ किंच स्वयं पुरुषार्थरूपस्य किमेतैरतितुच्छैरित्याह । किमेतैरिति ॥ ४५॥ भोगावसराभावाच्चैतैः क उपयोग इत्याह । निरूप्यतामिति । प्राचीनैः कर्मभिः कियान्स्वार्थ इति वाऽन्यः ॥४६॥ नजु कर्मसु समाप्तेषु भोगावसरः स्याचत्राह । कर्माणीति । न चेदं कर्म तस्य फलं देहादिकं च परमार्थ इत्याह । उभयं कर्म च देहं च । विवेकतोऽज्ञानेनैव तज्जत ॥ ४७ ॥ अर्थादयो यदपाश्रया यदधीनाः ॥ ४८ ॥ भूतानां प्राणिनाम् । जीवसंज्ञितोऽन्तर्यामी ॥ ४९ ॥ असुराणामस्माकमत्रानिकार इत्यपि न वाच्यमित्याह । देव इति वंचिमः

4.56

। ५० ।। ५१ ॥ अमलया निष्कामया । अन्यद्विर्द्धवनं नटनमात्रम् ॥ ५२ ॥ ५२ ॥ अच्युतताममृतत्वम् ॥ ५४ ॥ अध्यायद्वयोक्तप्रुपसंहरति । एतावानिति । तदीक्षणं गोविंददृष्ट्या संमाननम् ॥ ५५ ॥ इति सप्तमे टीकायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ अष्टमेऽतिरुपा खनुं निष्नन्दैत्यो इतः स्वयम् ॥ आविर्भूय नृसिंहेन स च ब्रह्मादिभिः स्तुतः ॥ १ ॥ अंतःकृपासुघापूणीं वहिःकोघो नुकेसरी ॥ दैत्पेंद्रमरिभावेन भजंतं समभावयत्।। २ ॥ १ ॥ एकांतसंस्थितां प्रत्यङ्निष्ठाम् । यथा यथावत् ॥ २ ॥ स च पुत्रं हंतुं मनो द्धे । कथंभृतः कोषस्यावेशेनोद्रेकेण चलद्वात्रं वपुर्यस्य सः ॥ ३ ॥ क्षिप्तवा तिरस्कृत्य पापेन सरोपेण तिरश्रीनेन वक्रेण ॥४। ५॥ हे मंदात्मकल्पयुद्धे! मदाज्ञातिलंघिनं स्वामद्य यमालयं नेष्यामि ॥६॥ अभीतविक्तर्भाक इव । कि वलं यस्य स किंवलः ॥७॥८॥ भक्त्या हरिरन्यद्विडंबनम् ॥ ५२ ॥ ततो हरौ भगवति भक्ति कुरुत दानवाः॥ आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभृतात्मनीश्वरे ॥ ५३ ॥ दैतेया यश्वरश्नांसि स्त्रियः श्रद्धा त्रजीकसः ॥ खगा सृगाः पापजीवाः संति ह्यच्युततां गताः ॥ ५४ ॥ एतावानेव लोकेऽस्मिन्पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः ॥ एकांतभक्ति-गोंविंदे यत्सर्वत्र तदीक्षणम् ॥ ५५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कंधे दैत्यपुत्रानुशासनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ नारद उवाच ॥ अथ दैत्यसुताः सर्वे श्रत्वा तदनुवर्णितम् ॥ जगृहुर्निरवद्यतान्नैव गुर्वनुशिक्षितम् ॥ १ ॥ अथाचार्यसुतस्तेषां नुद्धिमेकांतसंस्थिताम् ॥ आउद्य भीतस्त्वरितो राज्ञ आवेदयद्यथा ॥ २ ॥ श्रत्वा तदप्रियं दैत्यो दुःसहं तनयानयम् ॥ कोपावेशचळद्वात्रः पुत्रं हंतुं मनो द्रधे ॥ ३ ॥ चिप्ता परु-षया वाचा प्रहादमतदईणम् ॥ आहेश्वमाणः पापेन तिरश्रीनेन चल्लुषा ॥ ४ ॥ प्रश्रयायनतं दांतं वद्धांजित्यमेवस्थितम् ॥ सर्पः पदा इत इव श्वस-न्प्रकृतिदारुणः ॥ ५ ॥ हे दुविनीत मंदात्मन्कुलभेदकराधम ॥ स्तब्धं मञ्जासनोद्भूतं नेष्ये त्वाऽद्य यमच्यम् ॥ ६ ॥ ऋद्भय यस्य कंपंते त्रयो लोकाः सहेश्वराः ॥ तस्य मेऽभीतवनमूढ शासनं किंबलोऽत्यगाः ॥ ७ ॥ महाद उवाच ॥ न केवलं मे भवतश्च राजन्स वै वलं वलिनां चापरेपाम् ॥ परेऽवरेऽमी स्थिरजंगमा ये बहादयो येन वशं प्रणीताः ॥ ८ ॥ स ईश्वरः काल उरुक्रमोऽसावोजः सहः सत्त्वबलेंद्रियात्मा ॥ स एव विश्वं परमः स्वराक्तिभिः सुजत्यवत्यत्ति गुणत्रयेशः ॥ ९ ॥ जह्यासुरं भाविममं त्वमात्मनः समं मनो धत्स्व न संति विद्विषः ॥ ऋते अजितादात्मन उत्पथस्थि-तात्ति ह्यनंतस्य महत्समर्हणम् ॥ १० ॥ दस्यून्पुरा षण्ण विजित्य छुंपतो मन्यंत एके स्वजिता दिशो दश ॥ जितात्मनो ज्ञस्य समस्य देहिनां साधोः स्वमोहप्रभवाः कुतः परे ॥ ११ ॥ हिरण्यकशिपुरुवाच ॥ व्यक्तं त्वं मर्तुकामोऽसि योऽतियात्रं विकत्थसे ॥ मुमूर्ष्णां हि मंदात्मन्ननु स्युवि-वशं प्रणीता इत्यत्र हेतुः। स ईश्वर इति। उरवः क्रमाः पादविच्चेपो यस्य बहुपराक्रम इति वा। ओज आदिरूपः। सन्वं धेर्यं बुद्धिवी।। ९ ।। नतु मच्छत्रुरसौ कथं ममापि स एव वलं स्यादत आह । जहीति । आत्मनः स्वस्य भावं स्वभावं त्यज । यतोऽजितादात्मनो मनस ऋते विनाऽन्यो विद्वियो न संति । किंच तद्धि तदेव दि साम्येन मनसो घारणमेव समर्हणमाराघनम् ॥ १०॥ नतु मया दिग्वजये सर्वे रिपनो जिता अतः सांप्रतं विद्विषो न संतीति चेत्सत्यं तत्राह । दस्यूनिति । एके मनाहका मंदाः पुराऽऽदौ छुम्पतः सर्वस्वं हरतः । पिछद्रियलक्षणान् शत्रुम्न विजित्या-जित्वा दश दिशः स्वयं जिता मन्यंते। साघोस्तु जितचित्तस्य देहिनां समस्य ज्ञस्य विदुषः स्वाज्ञानकिष्यताः परे शत्रवः कृतः स्युः ॥ ११ ॥ व्यक्तं निश्चितम् । विष्ठवा अनिवता इत्यर्थः

श्रीवरी

200

॥१२॥ है मंदभाग्य! मदन्यो जगदीश्वरो यद्यस्ति तर्बसौ क्वास्ति। प्रहाद आह। स सर्वत्रास्ति। हिरण्यकशिषुराह। तिहैं कस्मात्स्तंभे नास्ति। प्रहादस्तु तं स्तंभं निरीक्षमाणो नमस्यन्नाह। दृश्यत हित ॥१३॥ हिरण्यकशिषुस्तु तत्र तमपश्यनाह। सोऽहमिति। विकत्थमानस्य विपरीतं त्रुवाणस्य ते शिरः कायाद्धरामि पृथकरोमि॥ १४॥ प्रहादेन मूर्ष्न बद्धांजलिना निरीच्यमाणं स्तंभं प्रष्टिना ताडितवान् ॥१५॥ १६॥ तत्पदं तस्य ध्वनेराश्रयम् । येन नादेन ॥१७॥ भगवांस्तदा स्तंभं विदार्यादृश्यत दृश्यो वभूत् । किमर्थम् । निजभृत्येन प्रहापितं दृश्यत हित तत्पत्यं विधातं कर्च तथाऽखिलेषु भृतेध्वात्मनो व्याप्तं च सत्यां कर्तुं स्तंभेऽहृद्यत । तिकमर्थम् । भौतिकेषु च भावेषु भूतेध्वश्य महत्सु च ॥ भगवानास्ते इति तेनैव भृत्येन यद्धापितं तत्पत्यं कर्तुम् । तथाऽत्यद्धतं दैत्यघातकमित्योरं रूपग्रदहन् दथत् । तिकमर्थम् । निजभृत्येः सनकादिभिः शापानंतरमजुतप्तेभिर्तायत्व विद्याप्ति साप्तेभी भवित्वित तत्पत्यं कर्तुम् । तथाऽत्यद्धतं देत्यघातकमितियोरं रूपग्रदहन् दथत् । तत्किमर्थम् । निजभृत्येन सभायां मध्येऽहृद्यत । तिकमर्थम् । निजभृत्येन हिरण्यकशिषुना ब्रह्माणं प्रति यद्धापितं भूतेभ्यस्त्वदिस्थित्येन स्त्यामाम्नम्म प्रमो इति तथा। नातर्नं बहिरिति न नरैनं मृगैरपीति च ब्रह्मणा च निजभृत्येन तथास्त्वित यद्धापितं तदुभ्योविक्यं सत्यं कर्तुम् । न हि तद्बह्मसुष्टं मृतं न च नरो वा मृगो

प्लवा गिरः ॥ १२ ॥ यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः ॥ कासौ यदि स सर्वत्र कस्मात्स्तंभे न दृश्यते ॥ १३ ॥ सोऽहं विकत्यमानस्य गिरः कायाद्धरामि ते ॥ गोपायेत हरिस्त्वाऽद्य यस्ते शरणमीप्सितम् ॥ १४ ॥ एवं दुरुक्तेर्मुहुर्र्दयन् रुषा सुतं महाभागवतं महासुरः ॥ खड्गं प्रगृह्योत्पतितो वरासनात् स्तंभं तताडातिबलः स्वमुष्टिना ॥ १५ ॥ तदैव तिस्मिन्ननदोऽतिभीषणो बभव येनांडकटाहमस्फुटत् ॥ यं वे स्विधिष्ण्योपगतं त्वजादयः श्रुत्वा स्वधामाप्ययमंग मेनिरे ॥ १६ ॥ स विक्रमन् पुत्रविधेप्तरोजसा निशम्य निर्हादमपूर्वमद्भुतम् ॥ अंतःसभायां न ददर्श तत्पदं वितत्रसुर्येन सुरारिय्थपाः ॥ १७ ॥ सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं व्याप्तिं च भूतेष्विखलेषु चात्मनः ॥ अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्ध- हत् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् ॥ १८ ॥ स सत्त्वमेनं परितोऽपि पश्यन्सतंभस्य मध्यादनुनिर्जिहानम् ॥ नायं मृगो नापि नरो विचित्रमहो किमेतन्नृमृगेंद्ररूपम् ॥ १९ ॥ मीमांसमानस्य समुत्थितोऽप्रतो नृसिंहरूपस्तदलं भयानकम् ॥ प्रतप्तवामीकरचंडलोचनं स्फुरत्सटाकेसरजृम्भिताननम्

वा न च सभागृहस्यांतः न च प्रांगणवद्धहिः । एवं वाभ्यां यद्भापितं तस्तत्यं कर्तुम् । यच हिरण्यकशिषुना भाषितं नृनमेतद्विरोधेन मृत्युमें भवितेति अकुतिश्क्रियोऽमर इति च। यच नारदेन निजमृत्येन भाषितिमद्रं प्रति अयं महांस्त्वया संस्थां न प्राप्त्यिति अनंतानुचर इत्यनेन स्वभक्तपक्षपातित्वं च यद्भाषितं तच्च सत्यं कर्तुं तथाऽहृद्यतः। चकाराव्यिजभाषितं च । कि तत्। कांतिय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणव्यविति । तथा । तेपामहं समुद्रती मृत्युसंसारसागरादित्यादि तच्च सत्यं कर्तुमहृव्यते त्रिष्ट्यम् । अलमतिविस्तरेण ॥ १८ ॥ स दैत्य एवमद्भुतध्वनि श्रुत्वा तदाश्रयं सथ्यं प्राणिविशेषं सर्वते विलोकयन्त्वंभमध्यात्रिर्गच्छत् नृमृगेनद्रयोमिश्रं रूपमहो किमेतिदिति भीमांसितवानिति शेषः ॥१९॥ तस्यैवमलं भयानकं तन्तृसिंहरूपं भीमांसमानस्यात्रतो नृसिंहरूपो हरिः समुत्थितः । भयानकत्वमेव दर्शयंस्तद्भूपमनुवर्णयति प्रतप्तेत्वति विद्रावितदैत्यदानविभित्यन्तेन । प्रतप्तं चामीकरं सुवर्णं तद्वतिपानि चंडानि लोचनानि यस्मिन्। सटा जटाः। केसराः कंठरोमाणि स्फुरद्धिः सद्वकेसरैर्जु स्मिनं सादोपमाननं यस्मिन् ॥२०॥ करालास्तुक्षा दंष्ट्रा यस्मिन्। करवालः खन्नस्तद्वचंचला श्रुरातवत्तीच्णा च जिह्ना यस्मिन्। स्रुक्टिराक्तेन मुखेनोन्ति

ज्बणम् । स्तन्धाष्टुक्ततौ शंकुवद्ध्वौ कणौ यस्मिन् । गिरिकन्दरवदद्भुतं व्यात्तं प्रस्तमास्यं नासे च यस्मिन् । हन् कपोलप्रांतौ तयोभेंदेन विदारणेन मीपणम् । कर्णान्तमुखविस्तारमिन्यर्थः ॥२१॥ दिनि स्पृशन्कायो यस्मिन् । अहक्समासः । अदीर्घा इस्वा पीवरा च स्यूला ग्रीवा यस्मिन् । उरु विशालं वक्षःस्थलं यस्मिस्तच तच । अन्पं मध्यमग्रदरं यस्मिन् । चंद्राश्चवद्गौरैस्तन्रुहैलीम-भिव्छुरितं व्याप्तम् । विष्वंचः सवतः प्रसृता भुजास्तेपामनीकानि स्तोमास्तेषां शतानि यस्मिन् । नभान्येवायुधानि यस्मिन् ॥ २२ ॥ दुरासदं प्राप्तुमशक्यम् । सर्वाणि च निजानि चक्रादीनी-तराणि वजादीनि त एवायुधप्रवेकाः शस्त्रोत्तमास्तैविद्राविता दैत्यदानवा येन तद्भृषं मीमांसमानस्याग्रतः समुत्थित इति पूर्वण वान्वयः । तदाविभीवप्रयोजनविमर्शपूर्वकं तेन सह दैत्यस्य युद्धमाहः सप्ताभिः। प्रायेण महामायिना हरिणा मेऽयमेवंभृतो वधो मृत्युहेतुः स्मृतश्चितितस्तथाऽप्यनेन समुद्यतेन किं न किंचित्स्यादित्येवं ब्रवन्नभ्यपतिदत्यन्वयः॥ २३ ॥ तदा सोऽमुरो नृसिंहस्यीजसि ॥ २०॥ करालदंष्ट्रं करवालचंचलचुरांतिजिह्नं भुकुटीमुखोल्बणम् ॥ स्तब्धोर्ध्वकर्णं गिरकंदराद्भृतव्यात्तास्यनासं हनुभेदभीषणम् ॥ २१॥ दिविस्पृशत्कायमदीर्घपीवरश्रीवोरुवक्षःस्थलमल्पमध्यमम् ॥ चंद्राशुगौरैश्छुरितं तन्रुरुहैर्विष्वरभुजानीकशतं नखायुधम् ॥ २२ ॥ दुरासदं सर्व-निजेतरायुधप्रवेकविद्रावितर्देत्यदानवम् ॥ प्रायेण मेऽयं हरिणोरुमायिना वधः स्मृतोऽनेन समुद्यतेन किम् ॥ २३ ॥ ॥ एवं ब्रुवंस्त्वभ्यप-तद्भदायुधो नदन्नृसिंहं प्रति दैत्यकुञ्जरः ॥ अलक्षितो अनौ पतितः पतंगमो यथा नृसिंहौजिस सो असुरस्तदा ॥ २४ ॥ न ति वित्रे खलु सत्त्वधामिन स्वतेजसा यो नु पुराऽपिबत्तमः ॥ ततोऽभिषद्याभ्यहनन्महाऽसुरो रुषा नृसिंहं गदयोरुवेगया ॥ २५ ॥ तं विक्रमंतं गदाधरो महोरगं तार्च्यसुतो यथाऽत्रहीत् ॥ स तस्य इस्तोत्किलतस्तदाऽसुरो विकीडतो यद्वदिर्गरुत्मतः ॥ २६ ॥ असाध्वमन्यंत हुतौ-कसो अपरा घनच्छदा भारत सर्विधिष्ण्यपाः ॥ तं मन्यमानो निजवीर्यशंकितं यद्धस्तमुक्तो नृहरिं महासुरः ॥ पुनस्तमासञ्जत खड्गच-र्मणी प्रमृह्य वेगेन जितश्रमो मुधे ॥ २७ ॥ तं श्येनवेगं शतचंद्रवर्त्मभिश्चरंतमच्छिद्रमुपर्यधो हरिः ॥ कृत्वा इहासं खरमुतस्वनो त्वणं निमी-लिताचं जग्रहे महाजवः ॥२८॥ विष्वनस्पूरंतं ग्रहणातुरं हरिव्यालो यथाऽऽखुं कुलिशाक्षतत्वचम् ॥ द्वार्यूर आपात्य ददार लीलया नस्वैर्यथाऽहिं गरुडो महाविषम् ॥२९॥ संरंभदुष्पेच्यकराँ छोचनो व्यात्ताननांतं विलिहन्स्वजिह्नया।। असुग्लवाक्तारुणकेसराननो यथा उन्त्रमाली द्विपहत्यया हरिः

 श्रीधरी

-07 - 4

।१५।

सभायां नांतन बिहः । ऊरे ऊरी निपात्य न भूमी न चांबरे । नखैर्न व्यक्षभिरसुमद्भिर्वा । एवं दिवानक्त परिहाराय संध्यायामिति द्रष्टव्यम् ॥२९॥ दैत्यवधमुक्त्वा तद्भृत्यवधमाह । द्वाम्याम् । संरमेण दुष्प्रेच्याणि करालानि लोचनानि यस्य । असूजो रक्तस्य लवैविन्दुभी रक्ताः सिक्ता अत एवारुणाः केसरा आननं च यस्य सः । क इव द्विपहृत्यया गजवधेन हिरः सिंहो यथा । एवं-भूतस्त्रस्यानुचरानहिक्तिः युक्तरेणान्वयः । अंत्राणां माला कठे विद्यते यस्य ॥३०॥ नखांकुरैस्त्पादितं हुत्सरोरुहं यस्य तम् । दोर्दण्डानां यूथानि समृहा यस्य सः । तं दैरयेन्द्रमनु पंथा येषां तान् । अन्यानिष तत्पक्षपातिन इत्यर्थः ॥३१ ॥ दैत्यवधव्यग्रस्य नृहरेराटोपमाह द्वाम्याम् । सटाभिरवध्वाः प्रकंपिता जलदा मेघाः परापतन् व्यशीर्यत । अनेन ये मेघांतरिता देवास्ते स्पष्टं पद्यत्वित्याक्षां दक्तवानित्यर्थः । तस्य सटाभिरुत्किष्तानि विमानानि तैः संकुला व्याप्ता

॥३०॥ नखांकरोत्पाटितहृत्सरोरुहं विमुज्य तस्यानुचरानुदायुधान् ॥ अहन्समन्तान्नखशस्त्रपार्ष्णिभिदोंदंडयूथोऽनुपथान्सहस्रशः ॥३१॥ सटावधूता जल्दाः परापतन्गृहाश्च तद्दृष्टिविमुष्टरोचिषः ॥ अभोधयः श्वासहता विचुत्तुभुनिर्हादभीता दिगिभा विचुकुशः ॥ ३२ ॥ द्यौस्तत्सटोत्षिप्तविमान्संकुला प्रोत्सर्पत चमा च पदातिपीडिता ॥ शैलाः समुत्येतुरमुष्य रहसा तत्तेजसा खं ककुभो न रेजिरे ॥३३॥ ततः सभायामुपविष्टमुत्तमे नृपासने संभृततेजसं विभुम् ॥ अलक्षितद्वेरयमत्यमर्पणं प्रचण्डवक्त्रं न बभाज कश्चन ॥ ३४ ॥ निशम्य लोकत्रयमस्तकज्वरं तमादिदेत्यं हरिणा हतं मृधे ॥ प्रहर्षवेगोत्किलितानना मृहुः प्रसूनवर्षेर्ववृद्धः सुरक्षियः ॥ ३५ ॥ तदा विमानाविलिभिर्नभस्तलं दिहन्नतां संकुलमास नाकिनाम् ॥ सुरानका दुन्दुभ-योऽथ जिन्तरे गन्धर्वमुख्या ननृतुर्जगुः स्त्रिया ॥ ३६ ॥ तत्रोपत्रज्य विद्युधा महेंद्रगिरिशादयः ॥ ऋषयः पितरः सिद्धा विद्याधरमहोरगाः ॥३७॥ मनवः प्रजानां पतयो गन्धर्वाप्तरचारणाः ॥ यत्ताः किंपुरुषास्तात वेतालाः सिद्धिकत्रराः ॥ ३८ ॥ ते विष्णुपार्षदाः सर्वे सुनन्दकुमुदादयः ॥ मृद्धिन बद्धांजिलपुटा आसीनं तीत्रतेजसम् ॥ ईडिरे नरशार्द्लं नातिदूरचराः पृथक् ॥३९॥ त्रह्मोवाच ॥ नतोऽस्म्यनंताय दुरतशक्तये विचित्रवी-पाय पवित्रकर्मणे ॥ विश्वस्य सर्गस्थितिसंयमान्गुणैः स्वलीलया संदधतेऽव्ययात्मने ॥ ४० ॥ श्रीरुद्र उवाच ॥ कोपकालो युगांतस्ते हतोऽयमसुरो-

सवी श्रोत्सर्पत स्वस्थानात्त्रकर्षेणोदसर्पच्चिता ॥३३॥ स्वभृत्यैश्वर्यमाश्चर्यमिव मत्वा कौतृहलेन तस्यासने उपविष्टं भयात्कोऽपि न बभाज नासेवत । न लक्षितो द्वैरथः प्रतियोद्धा येन ॥३४॥ लोकत्रयस्य मस्तकज्वरं शिरोव्यथेव दुःसहम् । प्रहर्पस्य वेगेनोत्किलितानि विकसितान्याननानि यासां ताः सुरिक्षियः पुष्पवर्षेत्र्हिरं वृद्युः ॥ ३५ ॥ नाकिनां देवानां विमानाविलिभिनेयस्तलं संकीर्णमास । सुराणामानकाः पटहास्तैर्जाध्नरे वादिताः । स्थियो अप्सरसो ननृतुर्गधर्वा जगुः ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ गंधर्वाप्सरस्थारणाश्चेत्यर्थः ॥३८॥ नरशार्द्लं पुरुवोत्तमम् ॥ ३९ ॥ त्रसादयो नृसिहस्य शंकयाऽऽकुलचेतसः ॥ आरादेवास्तवन् सप्तदश स्रोकैः पृथक् पृथक् ॥ अनंतायानंतं त्वां प्रसादयितुं नतोऽस्मि । अनंतत्वे हेतुः । दुरंता अनंताः शक्तयो यस्य । तत्कृतः । विचित्राणि विर्माणि प्रभावा यस्य । तत्किमर्थं पवित्राणि । श्रवणमात्रेण शोधकानि कर्माणि यस्य । विचित्रवीर्यत्वमेवाह । विश्वस्येति । संद्धते सम्यक्कृत्ते । एवमप्यव्ययात्मनेऽप्रच्युतह्वपाय ॥४०॥ स्द्रस्तुः

तत्कोपकालामिञ्चो नायं कोपावसर इति तं प्रार्थयते। कोपेति। सहस्रयुगांतस्तव कोपस्य कालः । कोपायोग्यश्रायमित्याह। अन्पकोऽत्यन्यः अतः कोपानिवृत्त्या प्रह्लादं मा हिंसीरित्याह । तत्सुत-मिति। यद्वाडकालेडप्ययं कोपोडस्य भक्तस्य रक्षणार्थमिति चेत्तर्हीदानीं कोपं त्यवत्वेमं पाहीत्यर्थः ॥४१॥ इंद्रस्तु नास्माकं इतिर्मागादिलामः पुरुषार्यः किंतु त्वत्परिचर्येत । भवता पुनरनेन संगमण स्वकार्यमेव साधितं तस्य च सिद्धत्वादुपसंहरैनं कोघमित्याशयेनाह। हे परम! नोऽस्मांस्नायता रक्षता भवता स्वीया एव भागा दैन्यात्प्रत्याहृताः। अंतर्यामिणस्तवैव यञ्जेषु भोक्तृत्वात्। अस्मदीयं इदयकमलं त्वद्गृहसेवैतावत्पर्यंतम् । भयहेतु त्वेनास्मत्स्मृतिपथे नित्यं स्थितेन दैत्येनाक्षांतं व्याप्तं सत्प्रत्यबोधि भयापाकरणेन विकासं नीतम्। नेतु तत्र त्रैलोक्यैश्वर्यसाधनार्थमयमुद्यम इति चेत्तत्राह । कालग्रस्तमिति । ते त्वाम् । हे नारसिंह ! नरस्य सिंहस्य चाकाराभ्यामाविर्भृत । अवरैः स्वर्गादिभिः किम् ॥४२॥ ऋपयस्तु तपःप्रवर्तनेनास्माकं महाननुग्रहः कृत इत्याहुः । त्वं नो यदात्य परमं ध्यानलक्षणं तपः । परमत्वे हेतुः । आत्मनस्तव तेजः प्रभावरूपं तदेवाहु । येन तपसात्मनि लीनमिदं विश्वं समर्ज सृष्टवानसि तदग्रुना दैत्येन विप्रत्नुप्तं कुंठितं सत् हे शरण्यपाल! अद्य रक्षार्थं <u>ऽल्पकः ॥ तत्सुतं पाह्यपसृतं भक्तं ते भक्तवत्सल ॥ ४१ ॥ इन्द्र उवाच ॥ प्रीत्यानीताः परम भवता त्रायता नः स्वभागा देत्याकांतं हृदयकमलं</u> त्वद्गृहं प्रत्यबोधि ॥ कालप्रस्तं कियदिदमहो नाथ शुश्रुपतां ते मुक्तिस्तेषां नहि बहुमता नारसिंहापरैः किम् ॥ ४२ ॥ ऋषय ऊचुः ॥ त्वं नस्तपः परममात्य यदात्मतेजो येनेदमादिपुरुषात्मगतं समर्ज।। तद्विप्रलुप्तममुनाऽद्य शरण्यपाल रक्षागृहीतवपुषा पुनरन्वमंस्थाः ॥ ४३ ॥ पितर ऊचुः ॥ श्राद्धानि नोऽधिबुभुजे प्रसभं तनूजैर्दत्तानि तीर्थसमये अपिवत्तिलांबु ॥ तस्योदरान्नखविदीर्णवपाद्य आर्च्छत्तस्मै नमो नृहरये अखिलधर्म-गोष्त्रे ॥ ४४ ॥ सिद्धा ऊचुः ॥ यो नो गतिं योगसिद्धामसाधुरहारषीद्योगतपोबलेन ॥ नानादपं तं नखैविंददार तस्मै तुभ्यं प्रणताः स्मो नृसिंह ॥ ४५ ॥ विद्याधरा ऊचुः ॥ विद्यां पृथग्धारणयाऽनुराद्धां न्यषेधद्ञो बलवीर्यद्याः ॥ स येन संख्ये पशुवद्धतस्तं मायानृसिंहं प्रणताः स्म नित्यम् ॥ ४६ ॥ नागा ऊचुः ॥ येन पापेन रत्नानि स्त्रीरत्नानि हतानि नः ॥ तद्वश्वःपाटनेनासां दत्तानन्द नमोऽस्तु ते ॥ ४७ ॥ मनव ऊचुः ॥ मनवो वयं तव निदेशकारिणो दितिजेन देव परिभूतसेतवः ॥ भवता खलः स उपसंहतः प्रभो करवाम ते किमनुशाधि किंकरान् ॥ ४८ ॥ प्रजापतय उचः ॥ प्रजेशा वयं ते परेशाभिसृष्टा न येन प्रजा वे सृजामो निषिद्धाः ॥ स एव त्वया भिन्नवक्षा नु होते जगन्मङ्गलं सत्त्वमूर्तं ऽवतारः ॥ ४९ ॥ प्रदीतेनानेन वप्रवाप्रनरिष तपः क्रुरुतेत्यन्जज्ञातवानिस। तस्मै ते नम इत्युत्तरश्लोकचतुर्थपादस्यानुपङ्गः ॥४३॥ वितरस्तु श्राद्वोद्धरणेन परमोपकारिणं श्रीनृसिंहं प्रणमंति । श्राद्धानि श्रद्धायुक्तानि पिंडादीनि नोऽस्मभ्यं पुत्रैर्दत्तानि प्रसमं बलाद्यः स्वयमधिकृत्य बुभुजे । किंच तीर्थस्नानसमये दत्तं तिलोदकमप्यपिवत् । तानि च तस्योदराद्य आर्च्छदाहृतवान् । कथंभूतात् । तत्वैविदीर्णा वपा यस्य तस्मात् । वपाविदारणस्य तद्गतिरिंडोद्धरणमेव फलमिति भावः ॥४४॥ योगसिद्धां गतिमणिमादिसिद्धिम् । नानाऽनेके दर्पा यस्य तम् । तस्मै तुम्यं तं त्वामुद्दिश्य ॥४५॥ विद्यामंत-र्धानादिलक्षणाम् । अनुराद्धां संप्राप्तां संख्ये युद्धे ॥ ४६ ॥ रत्नानि फणासु स्थितानि तथा स्त्रीरत्नानि चोत्तपाः स्त्रियः । आसां स्त्रीणां दत्त आनंदो येन तत्संबोधनम् । पाठान्तरेऽस्माकं दत्त आनंदो येनेति ॥४७॥ नृसिंहेनावलोकिताः संतो मूर्विन बद्धांजलयो मनवः प्रोचुः । मनवो वयं धर्मपालकाः । परिभृताः सेतवो वर्णाश्रमधर्ममर्यादा येपां ते। अनुशाध्यनुशिक्षय ॥४८॥ प्रजा-

श्रीघरी

. .

1. 2511

पतयोऽपि तदवलोकिताः शोचुः । हे परेश ! ते त्वया अभिसृष्टा वयं प्रजेशा येन निषिद्धाः संतः प्रजा न सृजामः । स एप मिन्नं वक्षो यस्य नु निश्चितं शेते मृतः । अतःपरं प्रजाः सुजाम इति हुष्यंतः प्राहुः । हे सन्तमूर्ते ! तवायमवतारो जगतो मंगलम् ।।४९।। गंधर्वा अपि तदवलोकिताः प्रोत्तः । हे विभो ! वयं ते त्वदीया नटा नर्तका नास्त्रे नृत्ये गायकाश्च येन स्वाधीनाः कृताः । कथंभृतेन । वीर्यं शौर्यं बलं शक्तिस्ताभ्यामोजः प्रभावो यस्य तेन । स एष भवता इमां दशां सृतिं नीतः । उचितं चैतदित्यादुः । किमिति ॥५०॥ भवापवर्गं संसारनिवर्तकम् । आश्रयणे हेतुः। यद्यस्मात्साधूनां इदि भयजनकत्वेनेशते तिष्टवीति तथा स एपोऽसुरस्त्वया समापितोऽन्तं नीतः ॥५१॥ मनोज्ञैः कर्मभिस्तवातुचरेषु मुख्यास्ते वयं दितिसुतेन शिविकावाहकत्वं प्रापिताः।पंचतां मृत्युम् । हे पंचिवश चतुर्विशितित्त्विनियामक ॥५२॥ किंपुरुपास्तु त्वां स्तोतुं के वयं वराको इत्याहुः । वयिमिति। वयं किंपुरुपास्तुच्छप्राणिनस्त्वं तु महानद्भुतप्रभावः पुरुषः । नन्वयं महान्दैत्यो गंधर्वा ऊचुः ॥ वयं विभो ते नटनाट्यगायका येनात्मसाद्वीर्यबलीजसा कृताः ॥ स एष नीती भवता दशामिमां किमुत्पथस्थः कुशलाय कल्पते ॥ ५० ॥ चारणा ऊचुः ॥ हरे तवांत्रिपंकजं भवापवर्गमाश्रितः ॥ यदेष साधुहृच्छयस्त्वयाऽसुरः समापितः ॥ ५१ ॥ यक्षा ऊचुः ॥ वयमनुचरमुख्याः कर्मभिस्ते मनोज्ञैस्त इह दितिसुतेन प्रापिता बाहकत्वम् ॥ स तु जनपरितापं तत्कृतं जानता ते नरहर उपनीतः पंचतां पंचविंश ॥ ५२ ॥ किंपुरुषा उच्चः ॥ वयं किंपुरुषास्त्वं तु महापुरुष ईश्वरः ॥ अयं कुपुरुषो नष्टो धिक्कृतः साधुभिर्यदा ॥ ५३ ॥ वैतालिका ऊचः ॥ सभासु सत्रेषु तवामलं यशो गीत्वा सपर्या महतीं लभामहे ॥ यस्तां व्यनैषीदुभृशमेष दुर्जनो दिष्टचा हतस्ते भग-वन्यथाऽअयः ॥ ५४ ॥ किन्नरा ऊचुः ॥ वयमीश किन्नरगणास्तवानुगा दितिजेन विष्टिममुनाऽनुकारिताः ॥ भवता हरे स वृजिनोऽवसादितो नरसिंह नाथ विभवाय नो भव ॥ ५५ ॥ विष्णुपार्षदा ऊच्चः ॥ अद्यैतद्धरिनररूपमद्भतं ते दृष्टं नः शरणद सर्वलोकशर्म ॥ सो ५यं ते विधिकर ईश विप्रशासस्तस्येदं निधनमनुष्रहाय विद्याः ॥ ५६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे प्रहादानुचरिते दैत्यवधे नृसिंहस्तवो नामाष्टमो अध्यायः ॥ ८ ॥ नारद उवाच ॥ एवं सुरादयः सर्वे ब्रह्मरुद्रपुरःसराः ॥ नोपेतुमशकमन्युसंरंभं सुदुरासदम् ॥ १ ॥ साक्षाच्छोः प्रेषिता देवैर्द्या तन्मह-दद्भतम् ॥ अदृष्टाश्रतपूर्वत्वात्सा नोपेयाय शंकिता ॥ २ ॥ प्रहादं प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमंतिके ॥ तात प्रशमयोपेहि स्विपत्रे कुपितं प्रभुम् ॥३॥ हत इति कि न वर्ण्यत इत्याशंक्य कियदेवदित्याहुः । अयमिति । यदा साधुमिर्भगवद्भक्तौस्तरस्कृतस्तदैव नष्टः ॥ ५३ ॥ सत्रेषु यञ्जेषु । ते त्वया हतः । एतिहृष्ट्या मद्रं कृतम् ॥५४॥ अधुना दितिजेन विध्टि निर्मुल्यं कर्मानु निरंतरं कारिताः । अतः परं नो विभवाय समृद्धये भव ॥५५॥ नोऽस्माकं भक्तानां हे शरणद आश्रयप्रद ! सर्वेषां लोकानां शर्म मंगलमेतदद्भतं रूपमधैव दृष्टं नतु पूर्वम् । विधिकरः किंकरः ॥ ५६ ॥ इति सप्तमे टीकायामष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ नवमे ब्रह्मणा भीत्या चोदितोऽसुरवालकः ॥ कोपं प्रशमयत्रक्तौन् सिंहमतिभीषणम् ॥ १ ॥ उप्रोऽप्यसुप्र एवायं स्वभक्तानां नुकेसरी ॥ केसरीव स्वपोतानामन्येषामुत्रविब्रहः ॥ इत्याद्यागमोक्तां भक्तानुकंपितामाह । एविमिति सप्तिमः । एवं दूरत एव स्थित्वा स्तुवंतः मन्युना संरंभ आवेशो यस्य तं उप सभीपे गंतुं नाशक्तुवन् ॥ १ ॥ श्रीरुचिमीर्दे वैः प्रेपिताऽपि महदद्भुतं तह्र्पं दृष्टा शंकिता सती तं नोपजगाम। अद्भुतत्वे हेतुः । अदम्टेति ॥२॥ उपेह्युपगच्छ ॥ ३ ॥ ४ ॥ काल एवाहिस्तस्मा-

ilin.

तथेति शनकै राजन्महाभागवतोऽर्भकः ॥ उपेत्य भुवि कायेन ननाम विश्वतांजिलः ॥ ४ ॥ स्वपादमूले पिततं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया पिरिल्वतः ॥ उत्थाप्य तन्छीष्ण्यद्धात्करांबुजं कालाहिवित्रस्तिथयां कृताभयम् ॥ ४ ॥ स तत्करस्पर्शधुताखिलाशुभः सपद्यभिन्यक्तपरात्मद्र्र्शनः ॥ तत्पादपद्मां हृदि निर्वृतो दधौ हृष्यचनुः क्षित्रहृदशुलोचनः ॥ ६ ॥ अस्तौषीद्धिरिमेकाश्रमनसा सुसमाहितः ॥ प्रेमगद्भदया वाचा तन्न्यस्त हृदयेक्षणः ॥ ७ ॥ प्रहाद उवाच ॥ त्रह्मादयः सुरगणा सुनयोऽध सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहः ॥ नाराधितुं पुरुगुणैरधुनाऽपि पिषुः किं तोष्टुमर्हसि स मे हिरिरुग्रजातेः ॥ ८ ॥ मन्ये धनाभिजनरूपतपः श्रुतो नस्तेजः प्रभाववलपौरुपबुद्धियोगाः ॥ नाराधनाय हि भवंति परस्य पुंसो भक्तचा तृतोष भगवान्गजयूथपाय ॥ ९ ॥ विप्राद्दिषङ्गुणयुतादर्गवदनाभपादारविद्विमुखान्छ्वपचं विरिष्ठम् ॥ मन्ये तद्पितमनोवचने-हितार्थप्राणं पुनाति स कुलं न तु भूरिमानः ॥ १० ॥ नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूणों मानं जनादिवदुषः करणो वृणीते ॥ यद्यञ्जनो भगवते

नान्यित्किचित्तोषहेतुरित्याह । विप्रादिति । पूर्वोक्ता धनादयो द्वादश गुणास्तैर्युक्ताद्विप्राद्विप श्वपचं विष्ठिष्ठं सन्ये । यद्वा । सनत्सुजातोक्ता द्वादश धर्माद्वो गुणा द्रष्ट्याः । तदुक्तम् । धर्मश्र सत्यं च दमस्तपश्च अमात्सयं हीस्तितिक्षाऽनस्या ॥ यज्ञश्च दानं च धृतिः श्रुतं च व्रतानि चै द्वादश ब्राह्मणस्येति । यद्वा । श्रमा दमस्तपः शौचं क्षांत्यार्जविवरक्तताः ॥ ज्ञानिव्ज्ञानसंतोषाः सत्यास्त्वचे द्विप्रद्युणा इति । कथंभृताद्विप्रात् अरविदनाभस्य पादारविदाद्विम्रस्थात् । कथंभृतं श्वपचम् । तिस्मन्नरविदनाभेऽपिता मनश्राद्वो येन तम् । ईहितं कर्म । विष्ठित्त्वे हेतुः । स एवंभृतः श्वपचः सर्वं कुलं पुनाति । भूरिर्मानो गर्वो यस्य स त वित्र आत्मानमपि न पुनाति । कुतः । यतो भक्तिहीनस्येते गुणा गर्वायेव भवन्ति न तु शुद्धयेऽतो हीन इति भावः ॥ १० ॥ तिहं कि धनाद्यपोन संमानं प्राकृत इव भगवानपेक्षते नेत्याह । नैवेति । अयं प्रश्चगिश्चरोऽविद्योऽज्ञाक्षानानानं पूजामात्मनोऽर्थे न वृणीते नेच्छिति । यतो निजलामेनैव पूर्णः । तिहं पूर्जा नेच्छत्येव तत्राह । करुणः कुपाछुरतो वृणीते च । तत्र हेतुः । यद्यदिति । यं यं मानं यद्वा यद्यस्माद्येन धनादिना भगवते मानं विद्यित तदेवात्मने भवति नान्यत् । यथा मुले कृतैव तिलकादिश्रीः

श्रीघरी

शोभा प्रति विवस्य भवति न तु साक्षात्तस्यैन कर्तुं शक्यते ॥ ११ ॥ यसमादेवं भगवान्भक्रयेव तुष्यति तस्माद्हं नीचोऽपि विगतिविक्ठवो गतशंकः सन्नीथरस्य मिह मिहमानं सर्वप्रयत्नेन स्वमनीपानुस्रारेणानुवर्णयामि । अजानतोऽपि स्तृतिकरणे हेतुमाह । येनैव यहिम्नाऽनुवर्णितेनाविद्यया संसारमनुप्रविष्टः पुमान्यूयेत शुध्येत तन्मिह । अन्यस्य तथा शोधकत्वामावादित्यर्थः ॥१२॥ तदेवमात्मनः स्तृतावनिधकारं परिहृत्येदानीं तं स्तृवन्कोपोपसंहारं प्रार्थयते । सर्वे हीति द्वाभ्याम् । भो ईश ! अमी उद्विजतो विभ्यतः सर्वे ब्रह्माद्यः सन्वमूर्तेस्तव विधिकरस्त्वियोग्यक्तीरो भक्ता एव नान्ये । न च वयमसुरा इव वैरभावेनैते भक्ताः किंतु अद्भयेव । तव रुचिरैरवतारैविविधं क्रीडनमस्य विश्वस्य चेमादिप्रयोजनाय न तु भयोत्पादनाय ॥१३॥ तत्तस्मादेषां भयपिहाराय मन्युं यच्छोपसंहर । यदर्थमयं मन्युः स चासुरः साधूनां संतोपार्थमय हतः । अतःपरं क्रोधेन कार्याभावात्तं नियच्छ । नन्वन्येपां वधेन साधुः किं मोदेत तत्राह । दृश्विकादेः परोप्यद्वकारिणोऽन्यतो जातया हत्यया वधेन तस्यैव तद्धद्वं जातमिति साधुरिप मोदेतैव । तिहं बहुनां सुखावहत्वादग्रं क्रोधं न त्यजामीति चेत्रताह । होकाश्व निर्वृतिमिताः प्राप्ताः संतः प्रतियंति क्रोधोपसंहारं प्रतीक्षते । तिर्हं जनानां पुनर्भयाभावाय मन्युं धारयामीति चेत्रताह । रूपिमिता भयनिक्षते एतद्वर्यस्याणोदेव मयनिवृत्तेन मन्युधारणेन कृत्यमस्तीत्यर्थः ॥१४॥ त्वं

विदर्भीत मानं तचात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः ॥ ११ ॥ तस्मादहं विगतविक्छव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृणामि यथामनीषम् ॥ नीचोऽजया गुणविसर्गमनुप्रविष्टः पूयेत येन हि पुमाननुवर्णितेन ॥ १२ ॥ सर्वे ह्यमी विधिकरास्तव सत्त्वथाम्नो ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोद्विजंतः ॥
चेमाय भूत्रय उतात्ममुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारैः ॥ १३ ॥ तद्यच्छ मन्युममुरश्च हतस्त्वयाऽद्य मोदेत साधुरिप वृश्चिकसर्पहत्यया ॥ लोकाश्च निर्वृतिमिताः प्रतियंति सर्वे रूपं नृसिंह विभयाय जनाः स्मरंति ॥ १४ ॥ नाहं विभेम्यजित तेऽतिभयानकास्यजिह्वार्कनेत्रभुकुटीरमसोयरंष्ट्रात् ॥ आंत्रसजः चतजकेसरशंकुकर्णानिर्हादभीतदिगिभादिरिभिन्नखायात् ॥ १५ ॥ त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सल दुःसहोग्रसंसारचककदनाद्यसतां प्रणीतः ॥ बद्धः स्वकर्मभिरुशत्तम तेंऽविम्लं प्रीतोऽपवर्गशरणं हृयसे कदा नु ॥ १६ ॥ यस्मात्रियापियवियोगसयोगजन्मशोकामिना सक्लयोनिषु दह्यमानः ॥ दुःखोषधं तदिप दुःखमतद्वियाऽहं भूमन्भ्रमामि वद मे तव दास्ययोगम् ॥१७॥ सोऽहं प्रियस्य मुहदः परदेवताया

चेद्विमेषि तिहं त्यजामीति चेत्तत्राह । नार्हामित । मो अजित ! तेऽस्माद्र्पादहं न विभेषि । कथंभ्तात् । आस्यं च जिह्वा चार्कसदृशनेत्राणि च अकुटीनां रमस आटोपश्च उम्रा द्रंष्ट्राश्चैतान्यित-भयानकानि यस्मित्स्तर्मात् । अंत्रमय्यः सजो यस्मित्दांत्रस्क् तस्मात् । क्षतजाक्ताः केसरा यस्मिन् । शंकुवदुक्षतौ स्तन्धौ कणों यस्मिन् । तच्च तच्च तस्मात् । निर्हादेन भीता दिगिमा यस्मात् । अरीन भिंदंतीत्यरिभिदि तानि नखाम्राणि यस्मिन् । एवंभ्रुतादिष ते रूपादहं न विभेषि ॥१५॥ महद्भयं त्वन्यदस्तीत्याह । तस्तोऽस्मीति दुःसहं यदुम्रं मंसारचक्रे कदनं दुःखं तस्माद्दं त्रस्तोऽस्म । तत्र च प्रसतां हिंसाणां मध्ये स्वकर्मभिवद्धः सन्प्रणीतो निश्चिमोऽस्मि । हे कृपणवत्सल ! हे उत्तम ! कदा न त्वं प्रीतः सन्त्रपवर्गभ्तं शरणं तवांप्रिकमलं प्रति ह्वयसे मामाह्वयित ॥१६॥ दास्य सित मत्प्रीतिरिति चेत्ति नानायोनिषु क्लिक्यमानस्य मम दास्यज्ञानाभावात्त्वमेव तदुपदिशेति प्रार्थयते । यस्मात्प्रयैरिप्रयेश्व यथासंख्यं वियोगसंयोगाम्यां जन्म यस्य तेन शोकामिना सक्लयोनिष द्द्यमानोऽस्मि । दुःखस्य प्रतीकारः कार्य इति चेत्तत्राह । दुःखस्यौपधं प्रतीकारस्तदिष दुःखमेव । एवमण्यतिद्धया देहाद्यभिमानेन प्रदामि । अतो हे भूमन्विमो ! मे तव दास्यरूपं

योगं निस्तारोणयं वद ॥१७॥ ननु दास्ययोगेन प्रवृत्तस्यापि तदंतरायभ्तानां पूर्वोक्तनानादुःखानां कुनः पिहारस्तत्राह । सोऽहं त्वहामः सन् भो नुमिह ! तव लीलाकथाऽनुगृणन्दुर्गाणि महादुःखान्यंनसा तितर्मि तरामि। न गणयिष्यामीत्यर्थः। तत्र हेतः । गुणै रागादिभिविंशपेण प्रयुक्तः सन् । तत्कृतस्ते पदयुगमेवालयो येपां भक्तानां त एव हंसा ज्ञानिनस्तैः संगो यस्य मम सोऽहम्। कथंभृतस्य कथास्तत्राह । प्रियस्यत्यादि । कृतो ज्ञाताः । विरिचेन गीतास्तत्संप्रदायप्रवृत्ताः तथा चाथवणी श्रुतिः । देवा ह व प्रजापतिमत्रुविद्यत्यादि । दास्ये प्रवृत्तस्य मबद्नुप्रहेण यत्संगस्ततो वीतरागतया भगवद्गुणानुवर्णनं ततश्च न दुःखाभिभवः स्यादिति वाक्यार्थः ॥१८॥ ननु दुःखेस्तप्तस्य तत्प्रतीकारो लोके प्रसिद्ध एव कि महास्यादिना तत्राह । बालस्यि । भो नुमिह ! तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्दुःखप्रतीकार इह लोके योऽञ्जसेष्टः स त्वयोपेक्षितानां तावदेव क्षणमात्रमेव न त्वात्यंतिकः । तदेवाह । बालस्य पितरौ श्ररणं रक्षकाविह न भवतस्तास्यां पान्यमानस्यापि तस्य दुःस-दर्शनात्। क्वचिद्जीगर्तादिषु ताभ्यामेव तह्वधदर्शनाच्च । न चार्तस्य रोगिणो गदमौषधं शरणं कृतेऽप्यौपधे मृत्युदर्शनात्। न चोदन्यति समुद्रे मञ्जतः पुंसो नौः शरणं तपा सह मञ्जनदर्शनात्। अतस्त्यचे शरणमित्यर्थः । अथवैवं काक्या व्याख्येयं तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्यः स त्वद्वपिक्तानां किमंजसेष्टोऽपि तु नेष्ट एव । यहा । यस्तावदिह प्रतिविधिरिष्टः स किमञ्जसा नैवाजसेत्यादि योज्यम् । बालस्यत्यादि पूर्ववदेव ॥१९॥ ननु क्वचित्कृतिविधिरिक्तः स्वद्वस्वकोऽपि दृश्यत एवेत्याग्रंभ्य तत्रापि तत्तद्वर्णेण त्वमेव रक्षक इत्युररीकृत्य तस्यव सर्वात्मतामाह ।

लीलाकथास्तव नृसिंहविरिंचगीताः ॥ अंजस्तितम्यंनुगृणन्गुणविषमुक्तो दुर्गाणि ते पद्युगालयहंससंगः ॥ १८ ॥ वालस्य नेह रारणं पितरौ नृसिंह नार्तस्य चागतमुदन्वित मञ्जतो नौः ॥ तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्य इहांजसेष्टस्ताविद्वभो तनुभृतां त्वदुपेचितानाम् ॥ १९ ॥ यस्मिन्यतो यिह येन च यस्य यस्माद्यस्मै यथा यदुत यस्त्वपरः परो वा ॥ भावः करोति विकरोति पृथवस्वभावः संचोदितस्तदिखलं भवतः स्वरूपम् ॥ २० ॥ माया मनः सृजित कर्ममयं बलीयः कालेन नोदितगुणानुमतेन पुंसः ॥ इदोमयं यदजयाऽपितषोडशारं संसारचक्रमज कोऽतितरेत्वदन्यः ॥ २१ ॥ स त्वं हि नित्यविजितात्मगुणः स्वधाम्ना कालो वशीकृतिवसृज्यविसर्गशिकः॥ चक्रे विसृष्टमजयेश्वर षोडशारे निष्पीच्यमानमुपकर्ष विभो प्रपन्नम् ॥ २२ ॥

यस्मिन्निति । अपरोऽर्वाचीनः पित्रादिः परो ब्रह्मादिवां भावः कर्ता तत्तरकारकैर्यद्यस्करोति तत्सवं भवत एव स्वरूपं न तु पृथक् । यस्मिन्निविवरणे यतो निमित्ताद्यद्वि यस्मिन्काले येन कारणेन येन हेतुकत्री सश्चोदितक्च यस्य संबंधि यस्मोद्दावाद्यस्म संप्रदानाय यदीप्सितमं यः कर्तेत्येवं सप्त विभवत्यर्थाः । यथा येन प्रकारणेति क्रियाविशेषणभूतानामन्ययानामर्थः । पृथक्स्वभावः सत्त्वादिप्रकृतिः । करोत्युत्पाद्यिति विकरोति रूपान्तरं नयतीति ॥२०॥ अतोऽन्यस्य रक्षकस्याभावादसंसारित्याच्च नित्यमुक्तस्त्वमेव मां शरणागतं रक्षेति प्रार्थयते । मायेति द्वाम्याम् । त्वदंशस्य पुंसोऽनुमतेनेक्षणरूपेणानुग्रहेण मनो मनःप्रधानं लिंगं माया सुजति । कथंभृता । कालेन नोदिताः चोभिता गुणा यस्याः । कथंभृतं मनः । कर्ममयं कुर्वद्र्वं वलीयो दुर्जयं छंदोमयं वेदोक्तकर्मप्रधानं च अजया जीवस्याविद्यया तद्भोगार्थपर्पिताः पोडशारा विकारा यस्मिन् । यदेवंभृतं संसारचक्रात्मकं मनस्तत्कोऽतितरेत् । भो अज ! त्वदन्यस्त्वत्तः पृथक्ष्स्यतः । त्वाम-भजनित्यर्थः ॥ २१ ॥ ननु ममापि मायासंवंधात्कर्वत्वाद्यविशेपाच्च त्वतः को विशेष इत्याह । स इति । स्वधान्ता विच्छक्तर्या नित्यं विजिता आत्मनो बुद्धेर्गुणा येन स हि त्वम्। यतः कालो मायाधेरकः । अतएव वशीकृता विस्रुपानां कार्याणां विसर्गाणां साधनानां च शक्तयो येन । अत इत्तुदंडविश्विष्यमानं मामुपकर्ष स्वसमीपं नय ॥ २२ ॥ ननु लोकपालानां भोगा-

श्रीषरो

27. 0

न्भुंच्व पित्र्यं वा राज्यमिदं दास्यामि किमिति संसारादुद्विजसे तत्राह । दृष्टा इति त्रिभिः । श्रियः संपदः । विभव उद्भवः । आयुरादयो दृष्टा इति काक्वा तुच्छत्वमुक्तम् । तदेवाह । येऽस्मित्पितः कोपहासिवकृतभूमंगमात्रेण विध्वस्ताः स च त्वया निरस्तः ॥ २३ ॥ यस्मादेवं तस्मादाशिपो भोगान् ज्ञस्तत्परिपाकं विद्वानहमेंद्रियौभींग्यं ब्रह्मणो भोगमिन्याप्य किमिप नेच्छामि । ते कालात्मन उरुविक्रमेण विछुलितान्विध्वस्तानणिमादीनिप ॥२४॥ किंच वर्तमानकालेऽपि न भोगाई इत्याह । कुत्रेति । श्रुतिः श्रवणं तदेव सुखं यासु ताः मृगतृष्णिकावन्तिध्याभूताशाशिषः का । अशेषाणां स्जां रोगाणां विरोह उद्भवस्थानं वव चेदं कलेवरम् । एवं चेत्सवोऽपि जनः किं न विरुच्यते तत्राह । यद्यपीत्येवं विद्वानयं जनस्तथापि न निर्विद्यते विरक्तो न भवि । कृतः । काम एवानलस्तं मधुतुन्यैः सुखलवैदुःसाध्यैरपि शमयन् कामाग्निशमनव्यग्रस्य निर्वेदावकाशो नास्तीत्यर्थः । यद्वाऽचित्यमिदं त्वन्मायाचेष्टितमिति मातः ॥२५॥ तिर्हं त्वं कथं निर्वि-ण्णोऽसि अनर्हेऽपि मिय प्रवृत्तया त्वत्रहुपयैवेत्याशयेनाह । क्वेति । रजसैव प्रभवो जन्म यस्य सः सप्तम्यतं वा कुलविशेषणम् । तमोऽधिकं यस्मिस्तस्मिन्नसुराणां कुले जातोऽहं क्व क्व तवातु-कम्पा । तामेवाह । ब्रह्मादीनां शिरसि यो नैवापितः स पद्मवत्तकलसंतापहारः करः प्रसादः पुरुषार्थरूपो मे शिरस्यपित इति यत् । यद्ययाऽनुकम्पयेति वा ॥ २६ ॥ न च त्वयीदमितचित्रमिन

दृष्टा मया दिवि विभोऽखिलिधिष्ण्यपानामायुः श्रियो विभव इच्छित यान् जनोऽयम् ॥ येऽस्मित्पितुः कुपितहासविजृम्भितभूविस्फूर्जितेन लुलिताः स त ते निरस्तः ॥ २३ ॥ तस्मादम्स्तनुभृतामहमाशिषो ज्ञ आयुः श्रियं विभवमेंद्रियमाविरिंचात् ॥ नेच्छामि ते विलुलितानुरुविक्रमेण कालात्मनोऽपनय मां निजभृत्यपार्श्वम् ॥ २४ ॥ कुत्राशिषः श्रुतिसुखा मृगतृष्णिरूपाः केदं कलेवरमशेषरुजां विरोहः ॥ निर्विद्यते न त जनो यदपीति विद्वान्कामानलं मधुलवैः शमयन्दुरापैः ॥ २५ ॥ काहं रजःप्रभव ईश तमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले कः तवानुकंपा ॥ न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेऽपितः शिरिस पद्मकरः प्रसादः ॥२६॥ नैपा परावरमितर्भवतो ननु स्याज्जितोर्यथाऽऽत्मसुहृदो जगतस्तथापि ॥ संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवाऽनुरूपमुद्यो न परावरत्वम् ॥ २७ ॥ एवं जनं निपतितं प्रभवाहिकूपे कामाभिकाममनु यः प्रपतन्त्रसंगात् ॥ कृत्वाऽऽत्मसात्सुरिणा भगवन्गृहीतः सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्यसेवाम् ॥ २८ ॥ मत्प्राणरक्षणमनंत पितुर्वधिश्च मन्ये स्वभृत्यऋषिवाक्यमृतं विधातुम् ॥

त्याह । नैपेति । एते ब्रह्माद्य उत्तमा अयमसुरो नीच इत्येपा परावरमित जन्तोः प्राकृतस्य यथा भवतो नैव स्यात् । जगत आत्मनः सुहृद्य । ति सर्वत्र मत्प्रसाद एवंस्प्य कि न स्याचत्राह । संसेवया तव प्रसादो भवति तत्र च सेवानुरूपं तचिद्व्ञानुसारेण धर्मादीनामुद्यो भवति । एवं सत्यिप वैषम्याभावे दृष्टांतः । सुरतरुपंथा सेवकस्यैव संकल्पानुसारेण फलंददाित न च विषमस्तद्वत् । न परावरत्वमत्र कारणमिति शेषः ॥२७॥ एतच त्वद्भृत्यकृपया मया प्राप्तमिति त्वद्भृत्यपार्श्वमेव मां नयेत्याशयेनाह । एवमिति । यथा त्वयाऽनुकंपितोऽस्म्येवं नारदेनात्मसात्कृत्वा पूर्वमनुगृहीतः सोऽहं कथं नु त्वद्भृत्यसेवां विस्जामि । कथंभूतोऽनुगृहीतोऽस्मि । प्रभव एवाहियुक्तः कृषस्तिमनकामानभितः कामयमानं जनं निपतितमनु तत्प्रसंगात्प्रपतन् योऽहं तदेवं त्वद्भृत्यस्य नारदस्यानुगृहेण त्वयाऽत्यंतमनुकंपितोऽसम्ययमेव च मम परमोऽनुगृहो न पुनिरदमितितुच्छं मत्प्राणरक्षादि ॥ २८ ॥ न चेदं त्वया मदनुग्रहार्थं कृतं कित्वन्यार्थमित्याह । भो अनंत ! यदेतन्मत्प्राणरक्षणंमां इंतुमुद्यतस्य मत्पितुर्वध्य तदुभयं स्वभृत्यऋषिवाक्यमृतं सत्यं विधातुमित्यहं मन्ये । कृतः । यद्यस्मादसदयुक्तं विधित्सुः खङ्गं प्रगृह्यावोचत् । कि मदपरो मद्रय-

तिरिक्तश्रेदीश्वरोऽस्ति तिर्हं स्वामिदानीमवतु तव कं शिरोऽहं हरामीति। पाठांतरेऽप्ययमेवार्थः। यद्यदाऽवोचत्तदा मत्प्राणस्थणमिति वाऽन्वयः। एतच मत्यं विधातुं निजभृत्यभापितमित्यत्रैव बहुधा न्याख्यातम् ॥२९॥ न चेदं पक्षपातेन रक्षणं दैत्यहननं च त्विय स्वाभाविकं कितु मायागुणोपाधिकं सर्वात्मके त्विय स्वतस्तद्योगादित्याद । एक हात । एतच जगत् त्वभेवैवः। यदातोऽ मुष्यादावंते च पृथगवस्यांस विरामं करोपि सन्मात्रतया कारणत्वेनावधित्वेन च वर्तस इत्यर्थः। अतो मध्यतश्च त्वमेत्र । कुतरतिई भेद्रतीतिस्तत्राह । निजमायया गुणपरिणामात्मकमिदं जगन्छञ्चा तद्तुप्रविष्टस्त्वं तैगुंणेहेंतुभृतैर्नानेव रचक इव हंतेव चावसितः प्रतीतः । तद्क्तं स्कंधोपक्रमे । निर्मुणोऽपि ह्यजोऽव्यक्तो भगवान्त्रकृतेः परः ॥ स्वमायागुणमाविश्य वाध्यवाधकतां गत इन्यादिना ॥३०॥ ननु यद्येतज्जगदहमेव तर्हि जगतो वैपम्येण मम वैपम्यमपि कि न स्यादित्यत आह । त्वं वै त्वमेवेदं सदसत्कार्धकारणात्मवं जगन्न तु त्वत्तः पृथक । भवांस्तु ततोऽन्यः। आद्यंतयोः पृथ-गवस्थानात् । यद्यस्मादेवमतोऽयमात्मीयोऽयं पर इति या बुद्धिः साऽपार्था मायैव । कार्यकारणाभेददृष्टांतेन साध्यात । यद्यतो यम्य जन्म ईक्षणं प्रकाशश्च यस्मिन्नधनं च स्थितिश्च तद्वै तदेव । अष्टिबींजं करणं तरुः कार्यं तयोर्यथा वसकालमात्रत्वम् । अयमर्थः । कालशब्देन नीलत्वाद्यसाधारणगुणयोगात्पृथ्वी । वसुशब्देन वस्तुमात्रं भृतस्रचमम् । तत्र तरोर्यथा पृथ्वीमयवीजमात्रत्वं तस्य च यथा भृतस्चममात्रत्वसेवं सर्वमिष कार्यकारणात्मकं जगत्परमकारणात्मकमेवेति। तथा च पारभपं सत्रं तदनन्यत्त्रमारंभणशब्दादिस्य इति अतिश्च। वाचारंभणं विकारा नामधेयं मृत्ति-खड्गं प्रगृह्य यदवोचदसद्विधित्सुस्त्वामीश्वरो मदपरो अवतु कं हरामि ॥ २९ ॥ एकस्त्वमेव जगदेतदमुष्य यत्त्रमाद्यंतयोः पृथगवस्यसि मध्यतश्च ॥ सृष्ट्रा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं नानेव तैरवसितस्तदनुप्रविष्टः ॥ ३० ॥ त्वं वा इदं सदसदीश भवांस्ततोऽन्यो माया यदात्मपरबुद्धिरियं ह्यपार्था ॥ यद्यस्य जन्म निधनं स्थितिरीचणं च तद्वै तदेव वसुकालवदष्टितवोंः ॥ ३१ ॥ न्यस्येदमात्मनि जगद्विलयां चुमध्ये शेषे ऽऽत्मना निजयुखानुभयो निरीहः ॥ योगेन मीलितदगात्मनिपीतनिद्रम्तुर्ये स्थितो न तु तमो न गुणांश्र्य युंचे ॥ ३२ ॥ तस्यैव ते वपुरिदं निजकालशक्त्या संवोदितप्रक्र-तिधर्मण आत्मगृहम् ॥ अंभस्यनंतशयनाद्विरमत्समाधेनभिरत्भृत्स्वकिकावटवन्महाव्जम् ॥ ३३ ॥ तत्संभवः कविरतो अन्यद्पश्यमानस्त्वां बीजमा-रमनि ततं स्वबहिर्विचित्य ॥ नाविंदब्दशतमप्यु निमजुमानो जाते अङ्करे कथमु होपलभेत वीजम् ॥ ३४ ॥ स त्वात्मयीनिरतिविस्मित आस्थि-केत्येव सत्यिमिति ॥ ३१ ॥ तत्र तावदंते पृथगवस्थानं दर्शयति । न्यस्थेद्मिति । इदं जगद्गत्मनैवात्मिनि निक्षिप्य स्वसुखमेवानुभविनिष्क्रयः सन्प्रस्योदकमध्ये शयनं करोषि । ति किं जीवस्येव मयापि तमोवृत्तिरूपा निद्राऽस्ति निह योग एव तु विहवृत्त्यभावसाम्यानिद्रोच्यत इत्याह । योगेन मीलिते दशी येन । आत्मना स्वरूपप्रकाशेन निपीता निद्रा येन । यतस्तुर्येऽवस्थात्र-यातीते स्वरूपे स्थितस्त्वं न तु सप्त इवात्मना तमो युंक्षे योजयांस । न पश्यांस न जाग्रत्स्वप्नयोरिव गुणान्विपयांश्रत्यर्थः ॥३२॥ इदानीं कारणत्वेनादाविप पृथगवस्थानं दर्शयन्मध्यतश्र त्वमेव वेत्येतत्प्रणंचयति चतुभिः । यस्त्वमंभिस शेषे तस्येव ते इदं जगद्वपुः स्वरूपं नान्यस्य यतस्त्वं मध्यतोऽि तस्य। कथंभृतस्य निजया कालशक्त्या संचोदिताः प्रकृतेर्धर्माः तत्त्वादयो येन। स्वरूपत्वे हेतुः । अनंतशयनाच्छेपपर्यङ्काद्विरमन्समाधिर्यस्य तत्र नाभेः सकाशात् । एकार्णवोदके महाब्जं लोकपद्ममभृत् । कथंभृतम् । आत्मिन त्वय्येव गूढं सत् । स्वकणिकातः सूचमाद्वयीजान्म-हावट इव ॥३३॥ तदेवं कारणत्वेनानुगतः सन्मध्यतश्च त्वमेव वर्तस इत्युक्तमेतदेव शुद्धसन्वस्य ब्रह्मणोऽनुभवेन स्फुटियतुं तस्य प्राक्तनीमवस्थामाह । तस्मिन्नव्जे संभवो यस्य कवित्रह्मा। अतः पद्मादन्यद्परयन् बीजमुपादानकारणभूतं त्वां स्वस्मिन्व्याप्तं संतमपि नाविदत्। युक्तं चैतत्। उ ह अहो अंकुरे जाते सित बीज तदनुगतं कारणं पृथकथं नाम पुमान्परयेत् ॥ ३४ ॥ भवदुपासनया

श्रीघरी

तु स्वस्मिन्नेव दृष्टवानित्याह । स त्वित । परावृत्याञ्जमास्थितः सन् । तीत्रेण तपसा ध्यानेन । अनेन सन्मात्ररूपेणोपादानतया दर्शनमुक्तम् ॥३५॥ ईश्वरत्वेन च दृष्ट्वा कृतार्थोऽमबदित्याह । एवमनेन प्रकारेण सहस्रमपरिमितानि यानि वदनादीनि तैरां छां समुद्रम् । मायामयं मायाप्रधानम् । सता प्रपंचेनोपलक्षितः सिन्नवेशः पादादिरचना यस्य ॥ ३६ ॥ तदा च भवांस्तस्यानुग्रहं कृतवानित्याह । तस्मा इति । हयप्रीवमूर्ति विभ्रत्सन् । रजस्तमोरूपो मधुकैटभारूयो हत्वा तस्मै श्रुतिमणान्समपितवान् । तत्र हेतुः । सत्वमिति ॥३७॥ एकस्त्वमेवेत्यादिमिरप्टिमः श्रोकैपदुक्तं पक्षपातेन रक्षणं तद्विपक्षवधश्च सन्त्वोपाधिको न तु स्वत इति तदुपसंहरति । इत्थमिति । विभावयसि पालयसि इति घातयसि । करौ तु तन्न करोपि यतस्तदा त्वं छन्नोऽभवः । अतिस्विष्विप युगे-प्वाचिमीवात्स एवंभूतस्त्वं त्रियुग इति प्रसिद्धः ॥ ३८ ॥ तदेवं भगवतस्तत्त्वं निरूप्य च तदिचारायोग्यतां निवेदयन्त्रार्थयते नैत्दिति त्रिमिः । असाधु बहिम्रेखम् । तित्रं दुर्थरम् । दुर्थशोक-भयरेषणात्रयेण चात् दुःखितमिप त्वत्कथासु च संप्रीयते । तस्मिन्नवंभृते मनसि सति कथं तव तन्वं विचारयामि ॥३९॥ किंच जिह्वा अविवृक्षा सत्ती भो अच्युतः! मा मां यतो मधुगदिरसस्तत

आकर्षति । उदरं तु चुधासंतप्तं सत्सद्य एव यित्किचिदाहारमात्रं प्रति । चपला दक् चचुः । कर्मशक्तिः कर्मेन्द्रियाणि छुनंति त्रोटयन्ति ।। ४० ।। न केवलमहमेक एवैवं केटां दशामापनः किंतु महाजनोऽप्येवमेव क्विक्यत्यतः सर्वे जनं पालयेति प्रार्थयते । एविमति । भवः संसार एव वेतरणी यमद्वारनदी तस्याम् । अन्योऽन्यतो यानि जनमादीनि तेभ्योऽतिभीतं स्वेषां च विश्रहेषु यथायथं वैरं मैत्रं च यस्य एवं मृढं जनं पश्यंस्त्वम् । हे पारचर ! तस्याः पारे स्थित नित्यमुक्त हंतेति अहा कष्टमित्येवमनुकंप्याद्य पीष्टिहि वैतरणीमुत्तार्य पालय ।। ४१ ।। एकेन मया कथं सर्वो जनस्तारणीय इति चेचत्राह । को न्विति । को नु ते अत्र सर्वजनोत्तारणे प्रयासो न कोऽपि । कुतः । अस्य विश्वस्य भवसंभवलोपानामुत्पत्तिस्थितसंहाराणां हेतोः । ततोऽपि किमतद्रुष्करमिति भावः । उचितं चैतदित्याह । मृढेब्विति । त्वां च त्वदीयांश्च तारियण्याभीमं दुराग्रहं मा कृथा इति चेचत्राह । तव ये प्रियजना भक्तास्तानन्तु सेवमानानां नोऽस्माकं तेनोत्तारणेन किम् ।

कोऽतिप्रयासोऽसुरबालका हरेः को न्वत्र तेऽखिलगुरो भगवनप्रयासः॥ प्रहाद इत्थमुपमंत्र्य मिथो नराणामीशेन सल्यमकरोदपनीय मायाम्॥४२॥ है वत्स प्रह्वाद! त्वां तावत्तारिष्यामि तावतैव कृतार्थः स्याः किमनेन निर्वधेनेत्यत आह । नैवित । हे पर सर्वोत्तम ! त्वहीयगायनमेव महामृतं तिस्मन्मग्नं चित्तं यस्य सोऽहं भववतरण्या नैवोद्विजे किंतु विमृद्धान् शोचामि । तानेवाह । ततो महामृताद्विमुखं चेतो येपाम् । प्रत्युतेन्द्रियार्थनिमित्तं यन्मायामुखं तद्र्यं भरं कुटुंबादिभारमुद्रहतः ॥ ४३ ॥ त्वं तावनमुक्तिं गृहाण तांग्तु तक्वज्ञा मुनय उपदेच्वंतीति चेत्रहा । प्रायेणिति । न विम्रमुत्ते विमुक्तिं नेच्छामि । तर्धन्यं कमिप प्रार्थय । मामेव किमिति निर्वधनासीति चेदत्त आह । त्वत्तोऽन्यमस्य जनस्य शरणं न पञ्यामि ॥ ४४ ॥ नन्वेते स्वीसंभोगादिना सुखिन एव न कृपणास्तत्राह । यदिति । करयोः कण्हयनेन संघर्पणनेव दुःखमनु दुःखं यस्मिन् । तर्दि दुःखत्वादेव ततो निर्विद्य मुच्येरंस्तत्राह । कृपणाः कामुका बहुदुःखभाजोऽपीह गृहमेधि सुखेन तृष्यंत्यलिमिति न मन्यःते कंह्रतिवत्कामस्य दुःसहत्वात् । ननु केचित्कण्ह् तिमिष सहंते कामं चेत्यत्राह । त्वत्प्रसादान्त् किन्नर्था अपविभावत्राह । सहित्रहत्वाद । सहित्रवाह । स्रोनेति । हे पुरुष । अत्पर्धामिन् । ये मौनाद्यो दश आपवर्धा अपवर्गहत्तवः प्रसिद्धः । रहो विविक्तवासः ते तु प्रयशोऽजितेन्द्रयाणामिद्रिय-

प्रायेण देव मुनयः स्विवमुक्तिकामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठाः ॥ नैतान्विहाय कृपणान्विमुमुक्ष एको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतो उनुपश्ये ॥ ४४ ॥ यन्मेथुनादि गृहमेथिसुखं हि तुच्छं कंड्रयनेन करयोरिव दुःखदुःखम् ॥ तृप्यंति नेह कृपणा बहुदुःखभाजः कंड्रतिवन्मनिसजं विपहेत धीरः ॥ ४४ ॥ मौनव्रतश्रुततपो अध्ययनस्वधर्मख्याख्यारहोजपसमाधय आपवर्ग्याः ॥ प्रायः परं पुरुष ते त्विजतेद्रियाणां वार्ता भवंत्युत न वा अत्र तु दांभिकानाम् ॥ ४६ ॥ रूपे हमे सदसती तव वेदसृष्टे बीजांकुराविव न चान्यदरूपकस्य ॥ युक्ताः समक्षमुभयत्र विचिन्वते त्वां योगेन बिह्निव दारुषु नान्यतः स्यात् ॥ ४७ ॥ त्वं वायुरग्निरवनिर्वियदंबुमात्राः प्राणेद्रियाणि हृदयं चिद्वुग्रहश्च ॥ सर्व त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन्नान्यत्वदस्त्यिप मनोवचसा निरुक्तम् ॥ ४८ ॥ नैते गुणा न गुणिनो महदादयो ये सर्वे मनःप्रभृतयः सहदेवमर्त्याः ॥ आद्यंतवंत उरुगाय विदंति हि त्वामेवं

भोगार्थं विक्रीणतां वार्ता जीवनोपाया भवंति । दांभिकानां तु वार्ता अपि भवन्ति वा न वा । दंभस्यानियतफलत्वात् ॥ ४६ ॥ त्वज्ज्ञानं भक्ति विना सकामैभौनादिभिन भवत्येवेत्याह । रूपे इति त्रिभिः । बीजांकुराविय प्रवाहापन्ने इमे सदसती कार्यकारणे एव ते रूपे उपलक्षणभृते वेदेन सुष्टे प्रकाशिते न चान्यत्। स्वसमवेतं गौरत्वादिकमिव देवदत्तादेः। कुतः। अरूपकस्य प्राकृत-रूपादिशुत्यस्य । अतो युक्ताः संयता एव भक्तियोगेन प्रत्यक्षं त्वाग्रुभयत्र कार्ये कारणे चानुगतं पश्यन्ति । मथनेन दारुषु विह्निय । नान्यतः स्यान्वज्ज्ञानमिति शेषः। यद्वा ज्ञानप्रकारमेवाह । एतदुभयमन्यतः प्रधानपरमाण्वादेर्न स्यात् । ऐक्षेतेत्यादिश्रुतेः । अतस्त्वमेव कारणत्वात्सवेत्रानुस्यूत इति ॥ ४७ ॥ तदेवाह । त्वं वाग्रुरिति । हृद्यं मनः । चिचित्तम्। अनुप्रहोऽहंकारो देव-तावर्गो वा । सग्रुणः स्थूलः । विगुणः सन्मः । यनश्च वचश्च मनोवचस्तेन निरुक्तं प्रकाशितं किषपि त्वत्तोऽन्यन्नास्ति ॥४८॥ अभकास्तु स्वस्मिन्ननुगतमित त्वामेव समाधिनोपासत इत्यर्थः । एते गुणाद्यभिमानिनो देवा आद्यतवेतो जडोपाधित्वादनाद्यं निरुपाधि त्वां विदंति हि यस्मात्सुधियो विद्वांस एवं विचार्य शब्दाद्वयमनादिव्यापारादुपरमंति । त्वामेव समाधिनोपासत इत्यर्थः । तथा च श्रुतिः । किमर्था वयमध्येष्यामहे किमर्था वयं यन्त्रामह इति । नानुध्यायेद्वहून शब्दान्वाचो विग्लापनं हि तदिति । स्मृतिश्च । यदा ते मोहकल्लि बुद्धिव्यतितिरिष्यति ॥ तदा गंताऽसि

श्रीघरी

36. 6

निर्वेदं श्रीतन्यस्य श्रुतस्य चेत्यादि ॥४९॥ उपसंहरति तदिति । हे अईत्तम ! नमःस्तुतिकर्मपूजाः प्रणिपातस्तुतिसर्वकर्मार्पणानि कर्म च परिचर्या चरणयोः स्मृतिश्व कथायां श्रवणं चेत्येतं पढंगया सम्यवसेवया विना परमहंसानां गतौ प्राप्ये त्विय जनः कथं भक्ति लभेत । यस्मादेवं भक्ति विना न मोक्षो न च भक्तिः संसेवया विनाऽतः प्राक् प्रार्थितं त्वहास्ययोगमेनं देहीति प्रकरणार्थः ॥ ५० ॥ एतावंतो वर्णिता गुणा यस्य । यतमन्युरुपसंहतकोपः ॥ ५१ ॥ कामान्पूरयतीति तथा । यद्वा पुरुषार्थप्रवाहोऽस्मीत्यर्थः ॥ ५२ ॥ अप्रीणतः अप्रीणयतः तप्तुमपूर्णकामत्वेन शोचितम् ॥५३॥ प्रीणंति तोपयन्ति ॥५४॥ एकांतित्वाकिरुपाधिभक्तत्वात् ॥५५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमे टीकायां नवमोऽष्यायः ॥९॥ दशमे त्वनुगृद्धामुं मक्तमंतिहते हरौ॥ प्रसंगाद्धिणा रुद्रे कृतोऽनुग्रह ईर्यते ॥१॥ तत्सर्वं वरजातम् ॥ १॥ उत्पन्या स्वभावेनैवासक्तं साम् । तेषां कामानां सङ्गद्भीतः ॥ २ ॥ ननु किमहं मक्तं प्रलोभयामि न हि किंतु वरं वृणीष्वेति

विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात् ॥४९॥ तत्ते ऽईत्तम नमःस्तुतिकर्मपूजाः कर्म स्मृतिश्चरणयोः श्रवणं कथायाम् ॥ संसेवया त्विय विनेति षडङ्गया किं भक्ति जनः परमहंसगतौ लभेत ॥ ५० ॥ नारद उवाच ॥ एतावद्वर्णितगुणो भक्त्या भक्तेन निर्गुणः ॥ प्रहादं प्रणतं प्रीतो यतमन्युरभाषत ॥५१॥ श्रीभगवानुवाच ॥ प्रहाद भद्र भद्रं ते प्रोतोऽहं तेऽसुरोत्तम ॥ वरं वृणीब्वाभिमतं कामपूरोऽस्म्यहं नृणाम् ॥५२॥ मामप्रोणत आयुष्म-न्दर्शनं दुर्लभं हि मे ॥ दृष्ट्वा मां न पुनर्जंतुरात्मानं तसुमर्हति ॥५३॥ प्रीणन्ति ह्यथ मां धीराः सर्वभावेन साधवः ॥ श्रेयस्कामा महाभागाः सर्वा-सामाशिषां पतिम् ॥ ५४ ॥ एवं प्रलोभ्यमानोऽपि वरैटोंकप्रलोभनैः ॥ एकांतित्वाद्भगवति नैच्छत्तानसुरोत्तमः ॥ ५५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापु-राणे सप्तमस्कन्धे प्रहादचरिते भगवत्स्तवो नाम नवमोऽध्यायः ॥९॥ नारद उवाच ॥ भक्तियोगस्य तत्सर्वमन्तरायतयाऽर्भकः ॥ मन्यमानो हृषीकेशं रमयमान उवाच ह ॥ १ ॥ प्रहाद उवाच ॥ मा मां प्रलोभयोत्पत्त्या सक्तं कामेषु तैर्वरैः ॥ तत्सङ्गभीतो निर्विण्णो मुमुचुस्त्वामुपाश्रितः ॥ २ ॥ भृत्यलक्षणिजज्ञासुर्भक्तं कामेष्वचोदयत् ॥ भवान्संसारबीजेषु हृदयग्रन्थिषु प्रभो ॥ ३ ॥ नान्यथा तेऽखिलगुरो घटेत करुणात्मनः ॥ यस्त आशिष आशास्ते न स भृत्यः स वै विणक् ॥ ४ ॥ आशासानो न वै भृत्यः स्वामिन्याशिष आत्मनः ॥ न स्वामी भृत्यतः स्वाम्यमिच्छन्यो राति चाशिषः ॥ ५॥ अहं त्वकामस्त्वद्भक्तस्त्वं चे स्वाम्यनपाश्रयः ॥ नान्यथेहावयोरथीं राजसेवकयोरिव ॥ ६ ॥ यदि रासीश मे कामान्वरांस्त्वं वरदर्षभ ॥ कामानां हृद्यसंरोहं भवतस्तु वृणे वरम् ॥७॥ इन्द्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मतिः ॥ हीः श्रीस्तेजः स्मृतिः सत्यं यस्य नश्यन्ति जन्मना वदतस्तवाभिप्रायोऽन्य एवेत्याह भृत्यलक्षणेति । हृदयस्य ग्रंथिवद्वंधकेषु । अन्यथाऽनर्थसाधने प्रवर्तनं न घटेत इत्यर्थः ॥३॥ कथमेवं भृत्यलक्षणज्ञानं स्यात्तत्राह । य इति ते त्वत्तः ॥ ४ ॥ नतु कामनयाऽपि सेव्यसेवकयोः स्वामिभृत्यभावः प्रसिद्धः। सत्यम् । सोपाधिकोऽसौ न तु तात्त्विक इत्याह । स्वामिन्यात्मन आशिषोऽपेद्यमाणो नैव भृत्यः । भृत्युहेतुकमात्मनः स्वाम्यमिच्छ-न्यो भृत्याय ददाति स च नैव स्वामी ॥५॥ आवयोस्तु तास्विकोऽसावित्याह । अइं त्विति । अनपाश्रयो निरिभसंघिः । अन्यथा कामाद्यमिसंघिनाऽर्थः प्रयोजनं नास्ति ॥ ६ ॥ ननु तथापि परमोदारस्य मम संतोषार्थं किमिप द्वणीव्वेति चेदत आह । यदीति । कामांकुराणामसंरोहमनुत्पत्ति भवतः सकाशात् ॥७॥ ननु कालोत्पत्तौ सत्यां को दोषस्तत्राह । इंद्रियादीनि यस्य जन्मना

नद्यंति । आत्मा देहः ॥ ८ ॥ कामाभावे गुणमाह । विम्रञ्जतीति । भगवन्वाय त्वत्समानैश्चर्याय । तथा च श्रृतिः । यदा सर्वे प्रमुच्यंते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः ॥ अथ मत्योंऽमृतो भवत्यत्र व्यक्ष समश्रुत इति ॥ ९ ॥ निर्दोपान्कामान्दातुमिन्छंतं प्रत्याख्यास्यन्नमस्यति । नम इति ॥ १० ॥ सत्यमेकांतभक्तस्त्वं तथापि मदाज्ञा करणीयेत्याह । नेति । मे एकांतिनः कदाचिद्पीहामुत्र च मय्याशिपो न वांछंत्येव तथाप्येतन्मन्वंतरमात्रं भोगानभ्रंच्च ॥ ११ ॥ नजु तिहे वंधः स्यादित्यत आह । कथा इति द्वास्याम् । सर्वेषु भृतेषु संतमकमीशं यज्ञाधिष्ठातारं मामात्मन्यावेश्य यजस्व । तर्श्वनेनैवापि कर्मणा वंधः स्यान्नत्याह । योगेन मय्यर्भेन कर्म हिन्वंस्त्यजन्यजस्व ॥१२॥ किंच मोगेन सुखानुभावेन प्रारव्यं पृण्यं हित्वा मुक्तवंधः संल्लोकानुग्रहार्थं कीर्तिच विस्तार्य मां प्राप्स्यसि कुशलेन पृण्याचरणेन पापं हित्वेति विभीपामात्रमन्यथा तस्य राज्येऽप्रवृत्तेः । न तु तस्य प्राचीनं पापमस्ति तद्धिगम उत्तरपूर्वार्धयोरश्लेपविनाशी तद्वचतद्शादिति न्यायात

॥ ८ ॥ विसुत्रति यदा कामान्मानवो मनिस स्थितान् ॥ तहींव पुण्डरीकाक्ष भगवस्वाय कल्पते ॥ ९ ॥ नमो भगवते तुभ्यं पुरुपाय महात्मने ॥ हरयेऽद्भुतिसिहाय ब्रह्मणे परमात्मने ॥१०॥ नृसिह उवाच ॥ नैकांतिनो मे मिय जात्विहाशिष आशासतेऽमुत्र च ये भविद्धिशः ॥ अथापि मन्वंतर-मेतद्रत्र दैत्येश्वराणामनुभुंद्रव भोगान् ॥ ११ ॥ कथा मदीया जुपमाणः प्रियास्त्वमावेश्य मामात्मिन सन्तमेकस् ॥ सर्वेषु भूतेष्विध्यज्ञमीशं यजस्य योगेन च कर्म हिन्वन् ॥ १२ ॥ भोगेन पुण्यं कुशलेन पापं कलेवरं कालजवेन हित्वा ॥ कीर्ति विशुद्धां सुरलोक्षणीतां विताय मामेष्यिस मुक्त-वन्धः ॥ १३ ॥ य एतत्कीर्त्येन्मह्यं त्वया गीतिमदं नरः ॥ त्वां च मां च स्मरन्काले कर्मवन्धात्रमुच्यते ॥१८॥ महाद उवाच ॥ वरं वरय एतत्ते वरदेशान्महेश्वर ॥ यदनिद्त पिता मे त्वामविद्धांस्तेज ऐश्वरम् ॥ १५ ॥ विद्धामपीशयः साकात्सर्वलोकगुरुं प्रभुष् ॥ भ्रातृहेति मृषा दृष्टिस्त्व-द्भिते मिय चाधवान् ॥ १६ ॥ तस्मात्यिता मे पूयेत दुरन्ताद्दुस्तराद्धात् ॥ पूतस्तेऽपांगसंदृष्टस्तदा कृपणवत्सल ॥ १७ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ विद्धासपिः पिता पूतः पितृभिः सह तेऽनच ॥ यत्साधोऽस्य गृहे जातो भवान्वे कुलपावनः ॥१८॥ यत्र यत्र च मद्धकाः प्रशांताः समदिशेनः ॥ साधवः समुदाचारास्ते पूयन्त्यपि कीकटाः ॥ १९ ॥ सर्वात्मना न हिंसन्ति भृत्यग्रमेषु किंचन ॥ उचावचेषु देत्येन्द्र मद्भावेन गतस्पृहाः ॥ २० ॥

तत्सकृतदुष्कृते विधुनुत इति श्रुतेश्व । न चेदं प्रारव्धं पापासिप्रायं तस्य भोगेनेव क्षयात्क्वग्रेल हित्वेति वचनानुपपत्तेः। न चासावविद्वानिति वाच्यं भगवतैव कृतार्थत्वस्यानंतरं वच्यमाणत्वात्। अतएव योगेन कमे हिन्वित्तितिद्वाचित्तं वर्ष्यमाणत्वात्। अतएव योगेन कमे हिन्वित्तितिद्वादेश कर्मण प्रवित्तिस्यानुद्वेगमात्रायेति सर्वमनवद्यम् ॥ १३ ॥ किच । य इति । त्वां च मां चेदं मचरित्रं च स्लग्नेत्रस्तोत्रं यः कीर्त्ययेत्सोऽपि कर्मदंधादिष्ठच्यते कुतस्तव वंधशंकेत्यर्थः ॥ १४ ॥ ईश्वराज्ञया प्राप्तकर्माधिकारः सन्पितुर्निष्कृतिं प्रार्थयते त्रिभिः । वरं वर्ष्णीयमेतद्वरं वृणे ते त्वत्तः ॥१५॥ विद्वोऽमर्पण क्रोधंनाश्यो यस्य ॥१६॥ तेऽपांगेन संदृष्टोऽतः पूत एव तथापि भो कृपणवत्सलः ! कार्षण्येन प्रार्थय इत्यर्थः ॥१७॥ यद्यपि कश्यपो मरीचित्रक्षा चेति तत्पितृत्वय एव पूर्वजास्तथापि त्रिःसप्तिः सद्देति प्राक्तव्य-गतिपत्रभिप्रायेणोक्तम् । यद्यस्मात् ॥१८॥ सम्यगुत्तम आचारो येपां ते कीकटा अपि देशास्तत्तुल्या वंशाश्च पूर्यते शुद्धा भवंति ॥ १९ ॥ नतु त्वद्धक्तानामयं महिमेति न चित्रम् । अहं तु

श्रीधरी

अ०१०

तादशो न भवामीति चेत्तत्राह । सर्वात्मनेति द्वाम्याम् । मद्भावेन मद्भक्त्या विगता स्पृहा येपाम् ॥२०॥ त्वामनुगता ये केचित्पुरुपास्तेऽप्येवंलक्षणाः सतो मद्भक्ता भवंत्यतो भवानमे भक्तानां सर्वेशां प्रतिरूपधृगुपमानास्पदम् । श्रेष्ठः खिन्टत्यर्थः ॥ २१ ॥ मदङ्गस्पर्यानेन सर्वेशः पृतस्य ते पितुः पापशंकैव नास्ति केवलं पुत्रकृत्यानि प्रेतकार्याणि कुरु ॥२२॥ त्रज्ञवादिमिर्वेदवादिमिरु-क्तमनतिकम्य मत्परः सन्दर्भाण कुरु ॥२३-२६॥ मम सृष्टिभिर्मया सृष्टैर्भृतैः । समस्तान्त्रिगमान्धर्मानित्यर्थः । अहन्हतवान् । स त्वया हत एतिहृष्या भद्रम् ॥ २७ ॥ सिनतः सम्यक्ष्राप्तः भवंति पुरुषा लोके मद्भक्तास्त्वामनुत्रताः ॥ भवान्मे खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपधृक् ॥ २१ ॥ कुरु त्वं प्रेतकार्याणि पितुः पूतस्य सर्वशः ॥ मदुङ्गस्पर्शनेनांग लोकान्यास्यसि सुप्रजाः ॥२२॥ पित्र्यं च स्थानमातिष्ठ यथोक्तं ब्रह्मवादिभिः ॥ मय्यावेश्य मनस्तात कुरु कर्माणि मत्परः ॥२३॥ श्रीनारद उवाच ॥ प्रहादोऽपि तथा चक्रे पितुर्यत्सांपरायिकम्॥ यथाऽऽह भगवात्राजन्नभिषिक्तो द्विजोत्तमैः ॥ २४ ॥ प्रसादसुमुखं दृष्टा ब्रह्मा नर-हरिं हरिम् ॥ स्तुत्वा वाग्मिः पवित्राभिः प्राह देवादिभिर्वृतः ॥ २५ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ देवदेवाखिलाध्यच भूतभावन पूर्वज ॥ दिष्टचा ते निहतः पापो लोकसन्तापनोऽहुरः ॥ २६ ॥ योऽसौ लब्धवरो मत्तो न वध्यो मम सृष्टिभिः ॥ तपोयोगबलोन्नद्धः समस्तिनगमानहन् ॥२७॥ दिष्टचाऽस्य तनयः साधुर्महाभागवतो अर्थकः ॥ त्वया विमोचितो मृत्योर्दिष्टचा त्वां समितो अधुना ॥ २८ ॥ एतद्वपुस्ते भगवन्ध्यायतः प्रयतात्मनः ॥ सर्वतो गोप्त संत्रासानमृत्योरिप जिघांसतः ॥२९॥ श्रीनृसिंह उवाच ॥ मैवं वरोऽपुराणां ते प्रदेयः पद्मसम्भव ॥ वरः ऋरनिसर्गाणामहीनाममृतं यथा ॥३०॥ नारद उवाच ॥ इत्युक्त्वा भगवात्राजंस्तत्रैवांतर्दथे हरिः ॥ अदृश्यः सर्वभूतानां पूजितः परमेष्टिना ॥ ३१ ॥ ततः संपूज्य शिरसा ववंदे परमेष्टि-नम् ॥ भवं प्रजापतीन्देवान्प्रहादो भगवत्कलाः ॥ ३२ ॥ ततः काव्यादिभिः सार्धं मुनिभिः कमलासनः ॥ दैत्यानां दानवानां च प्रहादमकरोत्प-तिम् ॥ ३३ ॥ प्रतिनंद्य ततो देवाः प्रयुज्य परमाशिषः ॥ स्वधामानि ययू राजन्ब्रह्माद्याः प्रतिपूजिताः ॥ ३४ ॥ एवं तौ पार्षदौ विष्णोः पुत्रत्वं प्रापितौ दितेः ॥ हृदि स्थितेन हरिणा वैरभावेन तौ हतौ ॥ ३५ ॥ पुनश्च विप्रशापेन राक्षसौ तौ बभूवतुः ॥ कुंभकर्णदशग्रीवौ हनौ तौ रामवि-क्रमैः ॥ ३६ ॥ शयानौ युधि निर्भिन्नहृदयौ रामसायकैः ॥ तचित्तौ जहतुर्देहं यथा प्राक्तनजन्मनि ॥ ३७ ॥ ताविहाथ पुनर्जातौ शिशुपालकरू-षजो ॥ हरो वैरानुबंधेन पश्यतस्ते समीयतुः ॥ ३८ ॥ एनः पूर्वकृतं यत्तद्राजानः कृष्णवैरिणः ॥ जहुस्त्वंते तदात्मानः कीटः पेशस्कृतो यथा ॥२८॥ सर्वतः संत्रासात् । गोष्त् रक्षकम् ॥२९॥ एवं वरस्त्यया न प्रदेयः । कूरो निसर्गः स्वभावो येषाम् । अमृतं श्लीरम् ॥३०-३४॥ शिश्युपालदंतवकत्रयोद्धिंषतोः श्लीकृष्णसायुज्यं कथमिति यत्पृष्टं तदेव तयोः पूर्वजन्मकथनादिभिरुपपादितम्रुपसंहरति । एविमिति सप्तिमः । दितेः पुत्रत्वं प्रापितौ । विप्रशापेनेत्युत्तरस्यातुपङ्गः ॥३५॥३६॥ तिच्चतौ श्रीरामे वित्तं ययोस्तौ ॥ ३७ ॥ क्रिषजो दन्तवक्तः। हरौ सायुज्यं समीयतुः ॥३८॥ कृष्णनिंदादिना पूर्वकृतं च यदेनः पापं तद्वयानेन तदात्मानः संतो जहुः । तदात्मत्वे दृष्टांतः । कीटः पेशस्कृतो ज्यानेन यथा तदात्मा

भवतीति ॥ ३९ ॥ अमेदामेददर्शनशून्यया हरेः सात्म्यं सारूप्यम् ॥४०॥४१॥ प्रहादचरितार्थग्रुपसंहरति । एपेति चतुनिः । अवतारः श्रीनृनिहरूपस्तस्य कथारूयातेति शेषः ॥४२॥ प्रहाद-स्याजुचिरतिमित्यादेः समारनातिमिति तृतीयेनान्वयः। अस्येत्यनेनोक्तं सर्गास्थत्यप्ययानामीशस्य हरेर्याथान्य्यं तत्त्वम् । अन्न कृतं हरेर्गुणकर्षानुवर्णनं चेत्यर्थः ॥४३॥ परावरेषां देवदैन्यादीनां यानि स्थानानि तेषां व्यत्ययो विषयांसः ॥४४॥ आध्यात्मिकात्मानात्मविवेकादि ॥४५॥ एतच्छ्वणादिकलमाह । य इति हाभ्याम् । एतच्छ्वता यः कीतवेत् ॥ ४६ ॥ एतदेनां स्रोन्द्रस्य लीलाम् । तामेवाह दैत्येंद्रस्य यूथपानां च वधं यः शुचिः सन्पठेत् । एण्यमनुभावं प्रभावं मतिनिश्चयं वा लोकं वर्कुटम् ॥ ४७ ॥ अहो प्रहादस्य भाग्यं येन देवो दृशे वयं तु मंद्भाग्या इति विपीदंतं प्रत्याह । यूर्यमिति त्रिभिः । येपां युष्माकं गृहान्मुनयोऽभियंति सर्वतः समायांति तत्कस्य हेतोर्येषु गृहेषु नगकारं गृहं सन्द्वीकृष्णाख्यं परं ब्रह्म साद्याद्वमतीति ॥४८॥ ननु कृष्णाऽ-॥ ३९ ॥ यथा यथा भगवतो भक्त्या परमया अभिदा ॥ नृषाश्चेद्यादयः सात्म्यं हरेस्तचित्या ययुः ॥ ४० ॥ आख्यातं सर्वमेतत्ते यन्मां त्वं परिषृष्ट-वान् ॥ दमघोपसुतादीनां हरेः सात्म्यमपि छिषाम् ॥ ४१ ॥ एषा ब्रह्मण्यदेवस्य कृष्णस्य च महात्मनः ॥ अवतारकथा पुण्या वधो यत्रादिदै-त्ययोः ॥ ४२ ॥ प्रहादस्यानुचरितं महाभागवतस्य च ॥ भक्तिर्ज्ञानं विरक्तिश्च याथात्म्यं चास्य वै हरेः ॥ ४३ ॥ सर्गस्थित्यथ्ययेशस्य गुणकर्मानु-वर्णनम् ॥ परावरेषां स्थानानां कालेन व्यत्ययो महान् ॥ ४४ ॥ धर्मो भागवतानां च मगवान्येन गम्यते ॥ आख्यानेऽस्मिन्समाम्नातमाध्या-त्मिकमशेषतः ॥ ४५॥ य एतत्पुण्यमारूयानं विष्णोर्वीर्योपद्दंहितम् ॥ कीर्तयेच्छद्धया श्रुत्वा कर्मपाशाहिमुच्यते ॥ ४६ ॥ एतद्य आदिपुरुपस्य मृगेंद्रलीलां दैत्येन्द्रयूथपवधं प्रयतः पठेत् ॥ दैत्यात्मजस्य च सतां प्रवरस्य पुण्यं श्रावाऽनुभावमकुतोभयमेति लोकम् ॥ ४७ ॥ यूयं नृलोके वत भूरिभागा लोकं पुनाना मुनयोऽभियन्ति ॥ येषां गृहानावसतीति साचाद्गृहं परं ब्रह्म मनुष्यिलंगम् ॥४८॥ स वा अयं ब्रह्म यहिष्ट्रम्यं केवल्य-निर्वाणसंखानभूतिः ॥ त्रियः सुहद्वः खलु मातुलेय आत्मा र्व्हणीयो विधिकृद्गुरुश्च ॥ ४९ ॥ न यस्य साक्षाद्भवपद्मजादिभी रूपं धिया वस्तुतयो-पवर्णितम् ॥ भौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीदतामेष स सात्वतां पतिः ॥ ५० ॥ स एप भगवात्राजन्व्यतनोद्धिहतं यशः ॥ पुरा रुद्रस्य देवस्य मयेनानंतमायिना ॥ ५१ ॥ राजोवाच ॥ कस्मिन्कर्मणि देवस्य मयोऽहन्जगदीशितुः ॥ यथा चोपित्ता कीर्तिः ऋष्णेनानेन कथ्यताम् ॥ ५२ ॥ स्माकं मातुलेयः कथं ब्रह्मेत्युच्यते तत्राह । स वा इति सोऽयं ब्रह्मेव । कथंभृतः। महद्भिविम्ग्यं यत्कैवन्यनिर्वाणमुखं निरुपाधिः परमानंदस्तदनुभृतिरूपो वो युष्माकं खलु त्रियः मुहदित्यादिरूपो भवति । विधिकृदाज्ञानुवर्ती ॥४९॥ ननु परं ब्रह्म चैत्कथं द्वचष्टसहस्रस्त्रीपु रतिः कथं वा धर्माद्याचरणं तस्येत्यत आह । नेति । यस्य रूपं तत्त्वं भवादिभिरिप विया स्ववृद्धया वस्तुतयेदिमत्थ-मिति साक्षाक्रोपवर्णितं स युष्माकं स्वयमेव प्रसन्नः । अस्माकं तु मौनादिसाधनैस्तप्रत्सादः प्रार्थनीय एवेत्याह । सौनेनेति । स एप सान्वतां परिनः प्रसीदतु । न हि प्रहादस्य गृहेषु परं ब्रह्म वसति न च तद्र्शनाय मुनयस्तद्गृहानभियंति। न च तस्य ब्रह्म मातुलेयादिरूपेण वर्तते न च स्वयमेव प्रसन्नमतो यूयमेव ततोऽप्यस्मचोऽपि भृरिभागा इति भावः॥५०॥ नन्त्रन्यंदुष्कर ब्रिपुरभेदादिकं श्रीरुद्रः कृतवान् एवंभूत ईश्वरोऽप्यस्य तत्त्वं न जानातीति कथमित्यपेक्षायां तस्याप्येतत्साहाय्यादेवासी प्रभावो न केवलस्यति वक्तुमारूयानमुपक्षिपति । स एप इति ॥ ५१ ॥ राजा युधिष्ठिर

गररत

उवाच । जगदीशितुर्देवस्य कीर्ति कस्मिन्कर्मणि मयो इतवान् ॥५२॥ अनेन श्रीकृष्णेनोपग्रं हितैः संवर्धितैः ॥५३॥ हैमी च रोप्या चायसी चेति तिस्रः पुरो निर्माय तेभ्यो ददाविति शेषः । दुर्लच्यावपायसंयोगौ गमनागमने यासाम् । दुर्वितक्याः परिच्छदा यासु ॥ ५४ ॥ सेनान्यः सेनापतयः पूर्ववैरं स्मरंतः ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ अस्त्रमभिमंत्रितं शरं पुरेषु व्यमुश्चत ॥ ५७ ॥ ततः शरात् । स्पेमण्डलान्मयूखसंदोहा रिमसमूहा इव । यतो येम्यः ॥ ५८ ॥ कूपरसे स्वयं निर्मितकूपामृते ॥५९॥ वज्रसारा वज्रवद्दढांगा महौजसो महावला मेयदलना मेयभेदिनो वियुद्धा नारद उवाच ॥ निर्जिता असुरा देवैर्युध्यनेनोपबृंहितैः ॥ मायिनां परमाचार्यं मयं शरणमाययुः ॥ ५३ ॥ स निर्माय पुरस्तिस्रो हैमी रोप्यायसी-र्विभुः ॥ दुर्हच्यापायसंयोगा दुर्वितक्यपरिच्छदाः ॥ ५४ ॥ ताभिस्तेऽसुरसेनान्यो लोकांस्त्रीन्सेश्वरात्रृप ॥ स्मरन्तो नाशयाञ्चकः पूर्ववैरमलिचताः ॥ ५५ ॥ ततस्ते सेश्वरा लोका उपासाद्येश्वरं विभो ॥ त्राहि नस्तावकान्देव विनष्टांस्निपुरालयैः ॥ ५६ ॥ अथानुगृह्य भगवान्मा भैष्टेति सुरा-न्विभुः ॥ शरं धन्षि सन्धाय पुरेष्वस्त्रं व्यमुञ्चत ॥ ५७ ॥ ततो अभिवर्णा इषव उत्पेतुः सूर्यमंडलात् ॥ यथा मयूखसंदोहा नाहश्यंत पुरो यतः ॥५८॥ तैः स्पृष्टा व्यसवः सर्वे निपेतुः स्म पुरौकसः ॥ तानानीय महायोगी मयः कूपरसेऽचिपत् ॥५९॥ सिद्धामृतरसस्पृष्टा वन्नसारा महौजसः ॥ उत्तरश्चमें घदलना वैद्यता इव वह्नयः ॥ ६० ॥ विलोक्य भगसंकल्पं विमनस्कं वृष्वजम् ॥ तदाऽयं भगवान्विष्णुस्तत्रोपायमकल्पयत् ॥ ६१ ॥ वत्स आसीत्तदा ब्रह्मा स्वयं विष्णुरयं हि गौः ॥ प्रविश्य त्रिपुरं काले रसकूपामृतं पपौ ॥ ६२ ॥ तेऽपुरा ह्यपि पश्यंतो न न्यपेधन्विमोहिताः ॥ तिक्रज्ञाय महायोगी रसपालानिदं जगौ ॥ ६३ ॥ स्वयं विशोकः शोकार्तान्स्मरन्दैवगतिं च ताम् ॥ देवोऽसुरो नरोऽन्यो वा नेथरोऽस्तीह कश्चन ॥ ६४ ॥ आत्मनोऽन्यस्य वा दिष्टं देवेनापोहितुं इयोः ॥ अथासौ शक्तिभिः स्वाभिः शंभोः प्राधनिकं व्यधात् ॥ ६५॥ धर्मज्ञानविरक्तयुद्धितपो-विद्याकियादिभिः ॥ रथं सूतं ध्वजं वाहान्धनुर्वर्म शरादि यत् ॥ ६६ ॥ सन्नद्धो रथमास्थाय शरं धनुरुपाददे ॥ शरं धनुषि संधाय मुहूर्ते अभिजि-तीश्वरः ॥६७॥ ददाह तेन दुभेंचा हरोऽथ त्रिपुरो नृप ॥ दिवि दुंदुभयो नेर्दुर्विमानशतसंकुलाः ॥६८॥ देवर्षिपितृसिद्धेशा जयेति कुसमोत्करैः ॥ अवाकिरन्जगुईष्टा ननृतुश्चाप्सरोगणाः ॥ ६९ ॥ एवं दग्ध्वा पुरस्तिस्रो भगवान्पुरहा नृप ॥ ब्रह्मादिभिः स्तूयमानः स्वधाम प्रत्यपद्यत ॥ ७० ॥ एवंविधान्यस्य हरेः स्वमायया विडम्बमानस्य नृलोकमात्मनः ॥ वीर्याणि गीतान्यृषिभिर्जगद्गुरोलोकान्पुनानान्यपरं वदामि किम् ॥ ७१ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे त्रिपुरविजयो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ श्रीशुक उवाव ॥ श्रत्वेहितं वह्नय इव ॥ ६० ॥ ६१ ॥ काले मध्याह्वे ॥६२-६४॥ आत्मनो वाऽन्यस्य वा द्वयोरिप वा दैवेन दिष्टमुपकल्पितमपोहितुं परिहर्तुमिह कश्चिद्पीश्वरः समधों नास्ति । असौ श्रीकृष्णः । प्रधानं संग्रामस्तरसाधनम् ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ अभिजिति मध्याह्ये ॥ ६७ ॥ विमानशतानि संकुलानि संकीर्णानि येषां ते देवादयः ॥६८॥६९॥ आदित आरम्य स्कंधार्धं निगमयति एवंविधानीति ।

nean IS

नुस्रोकं नराकारमान्मनो विडंबमानस्यानुकुर्वतः ॥ ७० ॥ ७१ ॥ इति श्रीमद्भागवते सप्तमे टीकायां दशमोऽघ्यायः ॥१०॥ तदेवं दशमिर्ज्ञानमिक्योगावुदीरितौ ॥ अथ पंचिमण्ड्यायैः कर्म-योगोऽनुवर्ण्यते ॥ १ ॥ एकादशे नृणां धर्माः साधारण्येन वर्णिताः ॥ विशेषेण च वर्णानां मुख्यामुख्याश्च योषिताम् ॥२॥ दैत्यपतेः प्रहादस्य साधृतां सभासु सभाजितं सत्कृतमीहितं चित्तं श्रुत्वा पुनर्नारदं पप्रच्छ । कथंभृतस्येहितम् । महत्तमानामग्रण्यो मुख्यस्य । तत्र हेतुः । उरुक्रमे आत्मा मनो यस्य ॥ १ ॥ श्रवणेच्छायां हेतुः । यद्यतो धर्मादनुष्टिनात्परं ज्ञानं भक्ति च विंदते ॥२॥३॥ नतु स्मृतिकारैर्धर्म उक्त एव तत्राह । नारायणपरा इति ॥ ४ ॥ अजाय श्रीनारायणाय तस्यैव मुखाच्छुतम् ॥ ५ ॥ तन्मुखादात्मनः श्रवणं संभावयन्विशिनष्टि । य इति ॥ ६ ॥ प्रथमं ताबद्धमें प्रमाणमाह । धर्मेति । धर्मस्य मूलं प्रमाणम् । स्मृतं च स्मृतिः । तद्विदां वेदविदाम् । येन चात्मा मनः प्रसीद्ति तुष्पति च । यथा च याज्ञवलक्ष्यः । श्रृतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ॥ सम्यक्संकल्पजः कामो धर्ममूलमिदं स्मृतमिति ॥ मनुश्र । वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम् ॥ आचारश्रेव साधृनामात्मनमतुष्टिरेव चेति ॥ ७ ॥ तत्र साधुसभासभाजितं महत्तमात्रण्य उरुक्रमात्मनः ॥ युधिष्ठिरो दैत्यपतेर्मुदा युतः पत्रच्छ भूयस्तनयं स्वयंभुवः ॥ १ ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ भगवन्श्रो-तुमिच्छामि नृणां धर्मं सनातनम् ॥ वर्णाश्रमाचार्यतं यत्पुमान्विदते परम् ॥ २ ॥ भवान्त्रजापतेः साक्षादात्मजः परमेष्टिनः ॥ सुतानां संमतो बहांस्तपोयोगसमाधिभिः ॥ ३ ॥ नारायणपरा विषा धर्मं गुह्यं परं विदुः ॥ करुणाः साधवः शांतास्त्विहिधा न तथा परे ॥ ४ ॥ नारद उवाच ॥ नत्वा भगवतेऽजाय लोकानां धर्महेतवे ॥ वस्ये सनातनं धर्मं नारायणमुखाच्छ्रनम् ॥ ५ ॥ योऽवतीर्यात्मनों होन दाक्षायण्यां तु धर्मतः ॥ लोकानां स्वस्तये अध्यास्ते तपो वद्रिकाश्रमे ॥ ६ ॥ धर्ममूलं हि भगवान्सर्वदेवमयो हरिः ॥ स्मृतं च तद्विदां राजन्येन चात्मा प्रसीदित ॥ ७ ॥ सत्यं दया तपः शौचं तितिचेचा शमो दयः ॥ अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम् ॥ ८ ॥ संतोपः सपदक्सेवा प्राम्येहोपरमः रानैः ॥ नृणां विपर्ययेहेचा मौनमात्मविसर्शनम् ॥ ९ ॥ अन्नाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथा ऽईतः ॥ तेष्वात्मदेवतावुद्धिः सुतरां नृषु पांडव ॥ १० ॥ अवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गतेः ॥ सेवेज्यावनतिर्दास्यं सख्यमात्मसप्पर्णम् ॥ ११ ॥ नृणापयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः ॥ त्रिंशल्खक्षणवा-त्राजन्सर्वातमा येन तुष्यति ॥ १२ ॥ संस्कारा यत्राविच्छिन्नाः स द्विजोऽजो जगाद यस् ॥ इज्याध्ययनदानानि विहितानि द्विजन्मनाम् ॥ जन्म-तावकरमात्रसाधारणधर्ममाद्व । सत्यमिति पंचिभः । तप एकादक्युपवासादि । ईक्षा युक्तायुक्तविवेकः । शमो यनसः संयमः । दमो वाह्येद्रियाणाम् । त्यागो दानम् । स्वाध्यायो यथोचितजपः ॥८॥ संतोषो दैवलब्धेनालंबुद्धः । समदशा महतां सेवा । ग्राम्येहोपरमः प्रवृत्तकर्मम्यो निवृत्तिः । विपर्ययेहेश्चा निष्फलक्रियाणाशिक्षणम् । मीनं वृथालापनिवृत्तिः । आत्मविमशंनं देहादिव्य-तिरिक्तात्मानुसंधानम् ॥ ९ ॥ आत्मेति देवतेति च बुद्धिः ॥ १० ॥ अस्य श्रीकृष्णस्य । श्रवणादयो नव । इज्याऽर्चनम् ॥ ११ ॥ एवं त्रिंश्रल्लक्षणवान् ॥ १२ ॥ इदानीं वर्णधर्मान्वक्तं द्विजानां लक्षणमाह । संस्कारा मंत्रवंतो गर्भाधानादयो यस्मिनाविच्छिनाः स द्विजः । तर्हि शुद्रस्यापि संस्काराविच्छेदे सति द्विजत्वं स्यात्तत्राह । अजो ब्रह्मा यमेवंभृतसंस्कारयुक्तं जगाद स हिजः शूद्रं तु न मंत्रवरसंस्कारयुवं जगाद न चोपनयनवंतमतो नासौ हिजः। यथा च स्मृतिः। विवाहमात्रसंस्कारं शूद्रोऽपि लमतां सदा।। न केनचित्समसृजच्छंदसा तं प्रजापतिरिति। श्रुतिश्र

अ०११

एतच्चतृष्टयं पितवतानां रुक्षणं धर्मश्च ।।२५॥ किंच । संमार्जनोपरेपाभयामित्यादेः पितं भजेदित्युत्तरेणान्त्रयः। पिरमृष्टा उद्वर्तनादिना निर्मरीकृताः पिरच्छदा गृहोपकरणानि यया ।।२६॥२७॥ किंच । संतुष्टा यथालाभेन तावन्मात्रभोगेऽप्यरुत्ते हुता । अपतितं महापातक्शून्यम् । यथाह याज्ञवन्त्रयः । आधुद्धेः संप्रतीच्यो हि महापातकद्षित इति ॥२८॥ तत्परा सती भजेत् । श्रीहरिभिव हर्यात्मना पत्या सह ॥ २९ ॥ प्रतिलोमजानुलोमजानां वृत्ति ॥ तत्परा सती भजेत् । श्रीहरिभिव हर्यात्मना पत्या सह ॥ २९ ॥ प्रतिलोमजानुलोमजानां वृत्ति ॥ तत्परा सती भजेत् । श्रीहरिभिव हर्यात्मना पत्या सह ॥ २९ ॥ प्रतिलोमजानिश्वात्ति । रजकश्चमकारश्च नटो वृह्छ एव च ॥ कैवर्तमेदिमन्त्रश्च सप्तिने अंत्यजाः स्वताः । अतेवसायिनस्त चांडालपुलकसमातंगादयः । तेपां परंपराप्राप्तेव वस्ननिर्णजनादिवृत्तिरित्यर्थः ॥ ३० ॥ श्रेष्ठादिप परधर्मान्त्रीचोऽपि स्वधर्म एव श्रेयानित्याह । प्राय इति । स्वभावेन सन्वादिप्रहत्या विहितो धर्मः शर्मकृत्सुखहेतुः स्वतः । कैः । वेद एव दक् चन्चर्येपां तैः । भगवता चोक्तम् । श्रेयानस्वधर्मे विग्रणः परधर्मात्स्वनुष्ठितादिति ॥ ३१ ॥ ननु स्वाभाविकस्य

पतिदेवानां तच्छुश्रूपानुकूलता ॥ तद्रधुष्वनुवृत्तिश्च नित्यं तद्व्रतधारणम् ॥ २५ ॥ संमार्जनोपलेपाभ्यां गृहमंडलवर्तनैः ॥ स्वयं च मंडिता नित्यं परिमृष्टपिरच्छदा ॥ २६ ॥ कामेरुचावचैः साध्वी प्रश्रयेण दमेन च ॥ वाक्यैः सत्यैः प्रियैः प्रेम्णा काले काले भजेत्पतिम् ॥ २७ ॥ संतुष्टाऽलोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रियसत्यवाक् ॥ अप्रमत्ता शुनिः स्निग्धा पतिं त्वपतितं भजेत् ॥२८॥ या पतिं हिरिमावेन भजेच्छ्रोरिव तत्त्रता ॥ हर्यात्मना हरेलोंके पत्या श्रीरिव मोदते ॥ २९ ॥ वृत्तिः संकरजातीनां तत्तत्कुलकृता भवेत् ॥ अचौराणामपापानामंत्यजांतेऽवसायिनाम् ॥ ३० ॥ प्रायः स्वभाव-विहितो नृणां धर्मो युगे युगे ॥ वेदहिन्सः स्मृतो राजन्त्रत्य चेह च शर्मकृत् ॥ ३१ ॥ वृत्त्या स्वभावकृतया वर्तमानः स्वकर्मकृत् ॥ हित्ता स्वभावजं कर्म शनैर्निर्गुणतामियात् ॥ ३२ ॥ उप्यमानं वहु चेत्रं स्वयं निर्वीर्यतामियात् ॥ न कल्पते पुनः सृत्या उसं वीजं च नश्यित ॥ ३३ ॥ एवं कामा-रायं वित्तं कामानामितसेवया ॥ विरज्येत यथा राजन्नामिवत्कामविंदुभिः ॥ ३४ ॥ यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यंजकम् ॥ यदन्यत्रापि हश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत् ॥३५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कंधे युधिष्ठिरनारदसंवादे सदाचारनिर्णयो नाम एकादशोऽध्यायः ॥११॥

कर्मणो वंधहेतुस्वात्कथं सुखहेतुस्वं तत्राह । ध्रुवेति ॥३२॥ नतु काम्यानि कर्माण कुर्वतस्तरफलभोगपरस्य कथं नैर्गुण्यं स्यात् । तहुक्तं प्रहादेन । औपस्थ्यजेह्वयं वहु मन्यमानः कथं विरक्तेत दुरंतमोह इत्यादि । तत्राधिकारिभेदेन व्यवस्थां सदृष्टांतामाह । उप्यमानमिति द्वाभ्याम् । पुनः सत्यै सस्यप्रसवाय ॥ ३३ ॥ कामा आरोरते वासनारूपेग यस्मिस्तत्। अयं भावः । उत्कटवा-सन्।विष्टस्य सहसैव कामत्यागासंभवाहेदोक्तन्यिमेन बहुशः कामान्धंजानस्यैव नित्यनैपित्तिकविद्यात्वस्य त्वात्वस्य ययातिसीभरिष्प्रमुखानामित्र शनैविरागो भवति। यथा सवीर्यचेत्रं रानैनिविर्वे भवति यथा च प्रव्यतिताऽत्रिन धृतविद्याः शाम्यति महता तु धृतपूरेण शाम्यत्येव तद्वत् । प्रहारकृतस्तुतौ कीमार एव निवृत्युपदेशो मंदवासनानामधिकारेण । तदुक्तं तत्रेव । बालान-द्पितिथियो द्वारामेरितिहितिरिति । अतः सर्वमनवद्यम् ॥२४॥ शमादिभिरेव बाह्यणादिव्यवहारो मुख्या न जातिमात्रादित्याह । यस्येति । यद्यदि अन्यत्र वर्णान्तरेऽपि दृश्येत तद्वर्णान्तरं तेनैव स्थणनिभित्तेनैव वर्णेन विनिदिशेत् । न तन्जातिनिमित्तेन्त्यथः ॥ ३५ ॥ इति स० टी० एकादशोऽध्यायः ॥११॥ द्वादशे वर्णते धर्मो ब्रह्मचारिवनस्थयोः ॥ चतुर्णामात्रमाणां च साधार-

श्रीघरी

अ०११

गायत्र्या ब्राह्मणम् धुंजत् त्रिष्टुमा राजन्यं जगत्या वैद्यं न : केनचिष्छूद्रमिति । अतो विवाहव्यतिरिक्तसंस्कारस्यानावद्यकत्वादुवनयनस्य तु सर्वथा निषेशस्त्र तस्य द्विजत्विमत्यर्थः । पाटांतरे वैदिकाद य इति गर्भाधानादय इत्यर्थः । त्रैवर्णिकानामावद्यकान्धर्मानाह । इज्येति । जन्यना विशुद्धेन कुलेन कर्मणा चाचारेणावदातानां शुद्धानां दुष्कुलानां दुगचाराणां च नैतानि विहितानीत्पर्थः । ब्रह्मचर्याद्याश्रमविहिताः क्रियाश्च । शुद्रस्य तु दर्णधर्मा एव । आश्रमभेदकृतिविशेषामावात् ॥ १३ ॥ ब्राह्मणादीनां चतुर्णामिषि वृत्तिरूपान्धर्मानाद् । विष्रसेति सार्धैः सप्तिमः। विष्ठस्य पट्कर्माणि विहितानीत्यनुपंगः । तत्र त्यध्यापनं याजनं प्रतिग्रहश्च जीविका । यथाह मनुः । पण्गां तु कर्मणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका ॥ याजनाष्यापने चैव विशुद्धाच प्रतिग्रह इति । अन्यस्य क्षत्रियस्य अप्रतिग्रह इति प्रतिग्रहातिरिक्तं याजनमध्यापनं चापद्यनुजानाति । वच्यति चानंतरमेव ऋते राजन्यमिति । श्रूयते चाश्वपतिकैकयप्रभृतीनां क्षत्रियाणामुपदेष्टृत्वादि। प्रजापालनेऽधिकृतस्य चत्रियस्य वृत्त्यंतरमाह । राज्ञ इति । आदिशब्देन दंडशुल्कादि ॥ १४ ॥ वार्ता कृपियाणिज्यादिलक्षणा वृत्तिर्यस्य । शुद्रम्य द्विजानां शुश्रृणा विद्विता । स्वामिनो द्विजस्य कर्मावदातानां कियाश्राश्रमचोदिताः ॥ १३ ॥ विष्रस्याध्ययनादीनि पडन्यस्याप्रतिग्रहः ॥ राज्ञो वृत्तिः प्रजागोष्तुरविष्राद्वा करादिभिः ॥ १४ ॥ वैश्यम्तु वार्तावृत्तिश्च नित्यं बह्मकुलानुगः ॥ श्रूद्रस्य द्विजशुश्र्षा वृत्तिश्च स्वामिनो भवेत् ॥ १५ ॥ वार्ता विचित्रा शालीनयायावरशिलों इनम् ॥ विष्रवृत्तिश्चतुर्धेयं श्रेयसी चोत्तरोत्तरा ॥ १६ ॥ जघन्यो नोत्तमां वृतिमनापदि भजेत्ररः ॥ ऋते राजन्यमापत्सु सर्वेपामिप सर्वशः ॥ १७ ॥ ऋता-मृताभ्यां जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा ॥ सत्यानृताभ्यां जीवेत न श्ववृत्त्या कथंचन ॥१८॥ ऋतमुंछशिलं प्रोक्तपमृतं यदयाचितस् ॥ मृतं तु नित्ययाच्या स्यात्रमृतं कर्षणं स्मृतम् ॥ १९ ॥ सत्यानृतं तु वाणिज्यं श्रवृत्तिनीं चसेवनम् ॥ वर्जयेत्तां सदा विशो राजन्यश्च जुगुप्सिताम् ॥ सर्ववेदमयो विशः सर्वदेवमयो नृपः ॥ २० ॥ शमो दमस्तपः शौचं संतोषः क्षांतिरार्जवम् ॥ ज्ञानं दयाऽच्युतात्मत्वं सत्यं च ब्रह्मलक्षणम् ॥ २१ ॥ शौर्यं वीर्यं भृति-स्तेजस्त्याग आत्मजयः क्षमा ॥ ब्रह्मण्यता प्रसादश्च रक्षा च क्षत्त्रलक्षणम् ॥ २२ ॥ देवगुर्वच्युते भक्तिस्त्रिवर्गपरिपोपणम् ॥ आस्तीक्यमुद्यमो नित्यं नैपुणं वेश्यलक्षणम् ॥ २३ ॥ श्रद्भय सन्नतिः शौचं सेवा स्वामिन्यमायया ॥ अमंत्रयज्ञो ह्यस्तेयं सत्यं गोविपरक्षणम् ॥ २४ ॥ स्त्रीणां च तु शुश्रूषा वृत्तिश्च भवेत् ॥१५॥ विप्रस्य मुख्यानुकल्पभेदेन वृत्त्यंतराण्याह । वार्तेति। वार्ता विचित्रा कृष्यादिरूपा शालीनं घाष्ट्य विनैव प्राप्तमयाचितम् । यायावरं प्रत्यहं धान्ययाच्या शिलं शालिचेत्रादौ स्वामित्यक्तकणिशोपादानम् । उंछनमापणादिपतितकणोपादानम् । शिलोंछनद्वयमेकीकृत्य चतुर्घेत्युक्तम् । श्रेयसी उत्तमा ॥ १६ ॥ वृत्तिष्वेद व्यवस्थां दर्शयन्नापद्वृत्तीराह । जधन्यो नीचः उत्तनामध्यापनादिरूपाम् । ऋने राजन्यं क्षत्रियस्तु प्रतिग्रहादन्यां भजेत् ॥ १७ ॥ चतुर्विधां पूर्वोक्तां विप्रवृत्तिमितरेपामपि दर्शयनाह । ऋतामृताभ्यामिति ॥ १८ ॥ श्लोकं व्याचष्टे । ऋतमिति ॥ १९ ॥ तयोस्तद्वर्णने हेतुमाह । सर्ववेदमय इति ॥ २० ॥ वर्णानामभिव्यंजकरूपान्धर्मानाह । शम इति चतुर्भिः । अच्छुतात्मत्वं श्रीविष्णुपरत्वम् ॥२१॥ शौर्यं युद्धो-त्साहः । वीर्यं प्रभावः । तेजः प्रागन्यम् । त्यागो दानम् । आत्मनो मनसो जयः ॥२२॥२३॥ अमंत्रयज्ञो नमस्कारेणैव पंचयज्ञानुष्ठानम् । तथा च याज्ञवल्कयः । नमस्कारेण मंत्रेण पंच-यज्ञान हापयेदिति ॥२४॥ स्त्रीधर्मानाह । स्त्रीणामिति पंचिभः। पतिरेव देवो यासां तस्य पत्धुरेव शुश्र्पा पादसंवाहनादिभिः। तद्तुक्लता च हिताचरणं तस्य यद्वतं नियमस्तस्य धारणमाचरणम्।

ण्येन कश्चन ॥ १ ॥ वर्णादीनां धर्मा उक्ता इदानीमाश्रमधर्मा उच्यंते। तत्रास्मिन्द्वादशेऽध्याये ब्रह्मचारिवानप्रस्थयोरसाधारणाश्चतुर्णां साधारणा धर्माश्चोच्यंते। त्रयोदशे यतेर्धमीः। चतुर्दशे गृहस्थ-स्य । पंचदशे सर्वधर्मसारसंग्रहः । ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्गुर्वादीनुपासीतेत्युत्तरेणान्वयः ॥ १ ॥ तानाह । सायमिति । ब्रह्म गायत्रीं जपन् संध्यात्रयप्रुपामीत । उमे संध्ये तु यतवाक् । सायं-प्रातः संध्याकालनिमित्तं मौनं कुर्यादित्यर्थः ॥ २ ॥ उपक्रमे आदाववसाने अंते गुरोश्वरणौ नमेत् ॥ ३ ॥ यथोदितमिति । पालाशो दंडो ब्राह्मणस्यत्यादिनियममनतिकम्य । जटाधारणं तु केश-प्रसाधनामावमात्रम् ॥४॥५॥ यावदर्थं यथोपयोगमेव ॥ ६ ॥ वृहद्वतो ब्रह्मचर्यवानगृहस्थव्यतिरिक्तः सर्वोऽपि प्रमदामाथां वर्जयेत्। तत्र हेतुः । इन्द्रियाणि वलवनित संयतस्यापि मनो हांतीति ॥ ७ ॥ ८ ॥ न कारयेदित्यत्र हेतुः । निन्यति । रहः एकाते। अन्यदा केशप्रसाधानादिव्यतिरिक्तावसरे अनेकांतावसरे वा। यावदर्थं तहुक्तं कुर्यात् ॥९॥ नतु मिध्यात्वादितकःमलत्वाच स्वयं नारद उवाच ॥ ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्दांतो गुरोहितम् ॥ आचरन्दासवन्नीचो गुरौ सहदमौहदः ॥ १ ॥ सायं प्रातरुपामीत गर्वान्यकर्मगोन्न-

नारद उवाच ॥ ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्दांतो गुरोहिंतम् ॥ आवरन्दासवन्नीचो गुरो सुदृढसोहृदः ॥ १ ॥ सायं प्रातरुपासीत गुर्वग्न्यर्वसुरोत्त-मान् ॥ उभे संध्ये च यतवाग्जपन्त्रह्म समाहितः ॥ २ ॥ इदांस्यधीयीत गुरोराहृतश्चेत्सुयंत्रितः ॥ उपक्रमेऽवसाने च चरणौ शिरसा नमेत् ॥ ३ ॥ मेखलाजिनवासांसि जटादंडकमंडलून् ॥ विभ्यादुपवीतं च दर्भपाणिर्यथोदितम् ॥ १ ॥ सायं प्रातश्चरेद्धेचं गुरवे तिन्नवेदयेत् ॥ भुंजीत यद्यनुज्ञातो नोचेदुपवसेत्किचित् ॥ ५ ॥ सुशीलो मितभुग्द्वः श्रद्धधानो जितेद्वियः ॥ यावदर्थं व्यवहरेत्स्त्रीषु स्त्रीनिर्ज्ञतेषु च ॥ ६ ॥ वर्जयेत्रमदागाथामगृहस्थो बृहद्वतः ॥ इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरंति प्रसमं मनः ॥ ।।। केशप्रसाधनोन्मर्दस्नपनाभ्यंजनादिकम् ॥ गुरुश्लोभिर्युविभिः कारयेत्रात्मनो युवा ॥ ८ ॥ नन्यिः प्रमदा नाम घृतकुभमयः पुमान् ॥ सुतामिप रहो जह्यादन्यदा यावदर्थकृत् ॥ ९ ॥ कल्पित्वाऽऽत्मना यावदाभासिदमोश्वरः ॥ द्वतं तावन्न विरमेत्ततो ह्यस्य विपर्ययः ॥ १० ॥ एतत्सर्वं गृहस्यस्य समाम्नातं यतेरिष ॥ गुरुवृत्तिर्विकल्पेन गृहस्यस्यतुंगामिनः ॥ ११॥ अंजनाभ्यंजनोन्मर्दस्यवलेखामिषं मधु ॥ सग्गंधलेपालंकारांस्त्यजेयुर्ये धृतत्रताः ॥ १२ ॥ उपित्वैवं गुरुकुले द्विजोऽधीत्यावबुष्य च ॥ त्रपीं सांगोपनिषदं यावदर्थं यथावलम् ॥ १३ ॥ दत्त्वा वरमनुज्ञातो गुरोः कामं यदीश्वरः ॥ गृहं वनं वा प्रविशेष्पत्रजेतत्रत्र वा वसेत् ॥ १४ ॥ अमौ गुरावात्मनि

त्यक्तप्रायं स्त्र्यादि जह्यादिति कोऽयमिति निर्वन्धस्तत्राह । कल्पयित्वेति । आत्मना स्वरूपसाक्षात्कारेणेदं देहें द्रियाद्याभासमात्रं कल्पयित्वानिश्वित्य यावदसौ जीव ईश्वरः स्वतंत्रो न भवेतावद्दैतमयं प्रमानियं स्वीत्यादिभेदो न विरमेत् । ततः किमत आह । ततो हि द्वैतात् । विपययो गुणाध्यासेन भोग्यताबुद्धिः । अतो जह्यादेवेत्यर्थः ॥१०॥ एतत्वव सुशील इत्याद्युक्तं गृहस्थस्य विशेषमाह । गुरुष्टितिति ॥ ११ ॥ अंजनादीनामामिपातानां द्वेदेव्यम् । अंजनं शरीरस्य । अभ्यंजनं शिरसः । स्त्रियं चावलेखां च । चित्रकर्म स्त्रीणां कुड्यादौ लेखनं वा तिम्रिक्षणं वा । अत्राम्यङ्गादि स्वस्थतो निष्टियते । पूर्वे तु कथंचिदापदि प्राप्तमपि स्त्रीवर्त्वं निषद्धिति भेदः ॥१२॥ अंगैः शिक्षादिभिरुपनिषद्भित्र सहितां वेदत्रयीमधीत्यावद्युष्टं च तद्यं च विचार्य। यावद्यं स्वाधिका-राजुक्षारेण ॥१३॥ यदीश्वरः शक्तस्तिर्दि गुरोः काममपेक्षितं वरं दत्त्वा यथाधिकारं गृहस्थाद्याश्रमं स्वीकुर्यात्प्रवजेत वा तत्रैव वा वसेत् । नैष्ठिकः स्यादित्यथेः ॥ १४ ॥ स्वधामिः स्वाश्रयैर्भू-

तैर्जीवैः सह तिश्वयंत्तया ॥१५॥ चरक्षेत्रमाचरन् । विदितं विज्ञानं विज्ञयं येन सः ॥१६ ॥ ऋषिलोकं महलंकिम् ॥१७ ॥ अकृष्टमकृष्टपन्यम् । अकालतः पाककालात्पूर्वमेव निष्पन्नित्यर्थः । अर्कपक्षं फलादि आहरेदश्रीयात् ॥१८॥ वन्येनीवारादिभिश्रकपुरोडाशान् । कालचोदितान्नित्यान् । पुराणं पूर्वसंचितम् ॥१९ ॥ हिमादीन्सहत इति तथा ॥२०॥ केशादीन्मलं चाप्रवालनेन धारयन् । कमंडन्वादीश्च दधत् ॥२१ ॥ कृच्छतस्तपःवलेशाद्यथा बुद्धिनं नक्येत्तथा चरेत् ॥ २२ ॥ द्वादशाव्दाद्यानंतरमपि यदि स्वधमानुष्ठाने शक्तस्तिहं वन एव वसेत् । यदि तु ज्ञानाम्यासे योग्यस्तिहं संन्यसेदित्युत्तराध्याये वच्यति । तदुभयरहितस्य तु यत्कृत्यं तदाह । यदाऽकन्योऽसमर्थः । आन्वीक्षिवयां विद्यायां ज्ञानाम्यासे ॥२३॥ अनशनादि किष्यतः पूर्वकृत्यमाह । आत्म-नीत्यादि यावत्समाप्ति । यथाऽईतो यथायोग्यं स्वकारणेष्वाकाशादिषु संघानं देहं न्यसेत्प्रविलापयेत् ॥२४॥ तदेव विभव्य दर्शयति । खे आकाशे खानि देहगतिन्छद्राणि । आत्मवान्घीमान् ।

च सर्वभृतेष्वधोत्तजम् ॥ भृतैः स्वधामिभः पश्येदप्रविष्टं प्रविष्टवत् ॥ १५ ॥ एवंविधो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिर्गृही ॥ चरन्विदितविज्ञानः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ १६ ॥ वानप्रस्थस्य वस्यामि नियमान्मुनिसंमतान् ॥ यानातिष्ठन्मुनिर्गच्छेद्दपिलोकिमिहांजसा ॥ १७ ॥ न ऋष्यच्यमभोयाद-कृष्टं चाप्यकालतः ॥ अग्निपक्षमथामं वा अर्कपक्षमुताहरेत् ॥ १८ ॥ वन्येश्ररुपुरोडाशान्निर्वपत्कालचोदितान् ॥ रुघ नवे नवेऽत्राद्ये पुराणं तु परित्यजेत् ॥ १९ ॥ अग्न्यर्थमेव शरणमुटजं वादिकंदराम् ॥ श्रयेत हिमवास्वग्निवर्गार्कात्तपपाट् स्वयम् ॥ २० ॥ केशरोमनस्वरमश्रुमलानि जिल्लो दिधत् ॥ कमंडल्विजने दंडवल्कलाग्निपरिच्छदान् ॥ २१ ॥ चरेद्वने द्वादशान्दानष्टो वा चतुरो मुनिः ॥ द्वावेकं वा यथाद्विद्वतं विपद्येत ऋच्छतः ॥ २२ ॥ यदाऽकल्पः स्विक्रयायां न्याधिभिर्जरयाऽथवा ॥ आन्वीक्षिक्यां वा विद्यायां कृर्यादनशनादिकम् ॥ २३ ॥ आत्मन्यग्नीन्समारोप्य संन्यस्याहंममात्मताम् ॥ कारणेषु न्यसेत्सम्यक्संघातं तु यथाऽर्हतः ॥ २४ ॥ स्व स्वानि वागौ निःश्वासाँस्तेजस्यूष्माणमात्मवान् ॥ अप्स्वस्वक्ष्येष्टम् पूरानि क्षितौ शेषं यथोद्भवम् ॥ २५ ॥ वाचमग्नौ सवक्तन्यसिद्वे शिल्पं कराविप ॥ पदानि गत्या वयसि रत्योपस्थं प्रजापतो ॥ २६ ॥ सृत्यो पायुं विसर्गं च यथास्थानं विनिर्दिशेत् ॥ दिज्ञ श्रोतं सनादेन स्पर्शमस्यात्मनित्वस्य । २० ॥ कर्माण्यस्यात्मना रुद्रे यदहंममताकिया ॥ सत्वेन

शेषमस्थिमांसादिकितांशम् ॥ २५ ॥ एवं स्थूलशरीरस्य लयमुक्त्वा लिंगशरीररूपस्याध्यात्मादित्रयस्य लयमाह । वाचिनत्यादिना । तत्र यद्यपि यथोद्भवं लयस्य युक्तत्वाद्ध्यात्मादीनां स्वस्वकारणेषु राजसाहंकारादिषु लयो वाच्यस्तथापीह तेषां लयभावनेयमिहितीयात्मप्रतिपत्तिपरेति यथाकथंचिद्धये भान्ये देवतानां प्रवर्तकत्वेन प्राधान्यादिद्वियविद्वपययोर्देवतासु लयः कथ्यते । वक्तव्यसाहितां वाचमग्री न्यसेत् । एवं सर्वत्र । पदानि पादौ । वयसि विष्णौ ॥ २६ ॥ सनादेन शब्देन सह । अध्यात्मिन वायौ । अध्यात्मविदिति पाठे वायाविति ज्ञातव्यम् ॥ २७ ॥ ज्योतिष्यादित्ये । रसगंघयोस्त्विद्वयाद्याकपकत्वेन प्राधानयविवक्षया देवतासिहतस्येद्वियस्य विषये लयमाह । प्रचेतसा सह जिह्वां रसनमप्तु रस्कूपासु । घाणशब्देनाश्चिनोरप्युपलक्षणं अश्विम्यां सह घाणं घ्रयेर्गन्धेरुपलक्षांच्यावित्यर्थः ॥ २८ ॥ परे कवौ ब्रह्माणि । अध्यात्मनाधिति पाठे कर्माण्यहंकारं चेत्यर्थः । कथंभृते रुद्रे । यद्यस्मादहंममतापूर्विका क्रिया

श्रीवरी

w . 9 a

भवति तस्मिन् सत्त्वेन चेतनया गुणैर्गुणकार्यैः प्रागवशिष्टैदे वैः सह यद्वा सत्त्वादिभिर्गुणैर्हेतुभृतैः। वैकारिकं भोक्तत्वादिविकारवंतं चेत्रज्ञं परे निविकारे ब्रह्मणि ॥२९॥ नसु विकारवतः कथं परेऽ-विकारे लयः स्यात् । विकारहेतूनां सदौंवाधीनां लयद्वारेणेत्याह । अप्स्वित । अदो ज्योतिः । तच नभःकूटस्थेऽहंतस्वे । तच कूटस्थं महित महत्तस्वे । तद्व्यक्तं प्रधाने । तचाव्यक्तमक्षरे परमा-त्मिनि ॥ २०॥ इति सर्वोपाधिलयाद्वेतोरवशेषितं चिन्मात्रमात्मानं चेत्रज्ञमक्षरतया ज्ञात्वाऽद्वयः सन्विरमेत् दग्धकाष्ठो यथानलः॥ ३१॥ इति सप्तमे टीकायां द्वादशोऽध्यायः॥ १२॥ त्रयोदशे यतेर्घर्मः साधकस्योच्यते महान् ॥ अवधृतेतिहासेन सिद्धावस्था च वर्ण्यते ॥ १॥ एवं ध्यात्वाऽकल्पोऽनशनादिकं कुर्यात् । आन्वीत्तिक्यां कल्पस्त्वेवं ध्यात्वा परित्रज्येति संवंधः । कियदत्र स्याज्यं देहन्यतिरिक्तं सर्वमित्याह । देहमात्रेति । तस्य धर्मानाह । ग्रामैकरात्रेति नवभिः ॥१॥ कौपीनं गुद्यमाच्छाद्यते यावता वस्नेण तावन्मात्रं परं केवलमन्यदिति वा स्यक्तं प्रेयोचार-णात्पूर्वमेव ॥ २ ॥ ३ ॥ सदसतः परे कार्यकारणव्यतिरिक्ते ॥४॥ नन्वात्मानं परं ब्रह्मेति कथं सामानाधिकरण्यनिर्देशः । न हि बद्धमुक्तयोरैक्यं संभवति तत्राह । सुप्तेति । सुपुतौ हि तमसाव-चित्तं चेत्रज्ञे गुणैवैंकारिकं परे ॥ २९ ॥ अप्सु क्षितिमपो ज्योतिष्यदो वायौ नभस्यमुम् ॥ कूटस्थे तच महति तद्व्यक्तेऽक्षरे च तत् ॥ ३० ॥ इत्यक्षरतयाऽऽत्मानं चिन्मात्रमवशेषितम् ॥ ज्ञात्वाऽद्वयोऽथ विरमेद्दग्धयोनिरिवानलः ॥ ३१ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तस्मकन्धे द्वादशो-ऽध्यायः ॥ १२ ॥ नारद उवाच ॥ कल्पस्त्वेवं परिव्रज्य देहमात्रावशेषितः ॥ ग्रामैकरात्रविधिना निरपेत्तश्चरेन्महोम् ॥ १ ॥ विभृयाद्यद्यसौ वासः कौषीनाच्छादनं परम् ॥ त्यक्तं न दंडिंगादेरन्यिंकिचिदनापिद ॥ २ ॥ एक एव चरेद्भित्तुरात्मारामो अनेपाश्रयः ॥ सर्वभूतसुह्च्छांतो नारायण-परायणः ॥ ३ ॥ पश्येदात्मन्यदो विश्वं परे सदसतो ऽव्यये ॥ आत्मानं च परं ब्रह्म सर्वत्र सदसन्यये ॥ ४ ॥ सुप्तप्रबोधयोः संधावात्मनो गति-मात्मदृक् ॥ पश्यन्वंधं च मोत्तं च मायामात्रं न वस्तुतः ॥ ५ ॥ नाभिनंदेद्ध्वं मृत्युमध्रुवं वाऽस्य जीवितम् ॥ कालं परं प्रतीत्तेत भूतानां प्रभ-वाप्ययम् ॥ ६ ॥ नासच्छास्त्रेषु सञ्जेत नोपजीवेत जीविकाम् ॥ वादवादांस्त्यजेत्तर्कान्पत्तं कंच न संश्रयेत् ॥ ७ ॥ न शिष्याननुबध्नीत ग्रंथान्ने-वाभ्यसेद्वहून् ॥ न व्याख्यामुप्युंजीत नारंभानारभेत्कचित् ॥ ८ ॥ न यतेराश्रमः प्रायो धर्महेतुर्महात्मनः ॥ शांतस्य समचित्तस्य विभृयादुत वा त्यजेत् ॥ ९ ॥ अव्यक्तिंगो व्यक्तार्थो मनीष्युनमत्तवालवत् ॥ कविमू कवदात्मानं स दृष्टचा दर्शयेन्नुणाम् ॥ १० ॥ अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं तमात्मतत्त्वं जाग्रतस्वमयोस्तु विक्षिप्तं प्रकाशते । संधौ तु न तमो नापि विचेषः । अतस्तदाऽऽत्महगात्मानं लक्षीकृत्य स्थितः सन्नात्मनो गति तत्त्वं पश्यन् अतएव वंधं माश्चं च मायामात्रं पश्यन् आत्मानं परं ब्रह्म सर्वत्र पश्चीद्रयन्वयः । तदुक्तं योगग्रंथे । निद्रादौ जागरस्यान्ते यो भाव उपजायते ॥ तं भावं भावयिन्तर्यं मुख्यते नेतरो यतिरिति ॥ ५ ॥ अस्य देहस्य प्रभवोऽप्ययश्च यस्मात्तं कालम् ॥ ६ ॥ असच्छास्त्रेव्यनात्मरतेषु । जीविकां नक्षत्रविद्यादिवृत्तिम् । वादवादान् जन्पवितंडादिनिष्ठान् । कंच कमपि पक्षं निर्यन्धेन न संश्रयेत् ॥ ७ ॥ शिष्याश्वानुबन्नीत प्रलोमना-दिना बलानापादयेत् । आरंभान्मठादिव्यापारान् ॥८॥ परमहंसस्य विशेषमाह । न यतेराश्रमो धर्माथः । कथंभूतस्य यतेः । महात्मनः । तस्य लक्षणं शांतस्येत्यादि । प्राय इत्यस्यायं भावः। ज्ञानोत्पत्तिपर्यंतं बहुदकादिलिंगमाश्रित्य सत्त्वशुद्धवर्थं यमान्त्रियमांश्राचरम् ज्ञानोत्पत्तौ यतेत । उत्पन्न तु ज्ञाने न नियमैः कृत्यमस्ति । यमाश्र स्वत एव स्युः । अतस्तदा लिंगादिभिः प्रयो-

112811

जनामाबाष्ट्रोकसंग्रहार्थं घारयेहा त्यजेहेति ॥ ९ ॥ तस्यैव ज्ञानढाट्याभावे योगभ्रंशपरिहारार्थमाह । न बहिव्यक्तं लिंगं यस्य व्यक्तोऽर्थः प्रयोजनानुसंघानं यस्य स मनीष्यप्युनमत्तवद्वालवच कविरपि मुकवदात्मानं नृणां दृष्टिया दर्शयेत् । यथोन्मत्तादिरूपं मन्येरंस्तथा वर्तेत । खदण्छोति पाठे वाद्यानुसंघानाभावेनेत्यर्थाः ॥१०॥ परमदंसधर्ममेवेतिहासेन स्फुटयति । अत्रापीति यावद-ध्यायसमाप्ति । अजगरव्रतस्य मुनेश्र ॥ ११ ॥ धरोपस्थे भृषृष्ठे सह्याद्रेस्तटे रजोभिर्धृसरैस्तन्र्देशैर्देहावयवैनिगृह्वमलं तेजो यस्य तम् ॥ १२ ॥ १३ ॥ कर्मादिमिर्जना यं न विदुस्तं पादयोः शिरसा स्पृशक्तवा अप्राक्षीदित्युत्तरेणान्वयः ॥१४॥१५॥ उद्यमसहित इव भोगवानिव पीवानं स्थूलं देहं धारयसि। तत्र हेतुं वदेति तृतीयेनान्वयः । उद्यमं विनैव मम मोगोऽस्तीति चैत्तत्राह । वित्तं चेति ॥१६॥ तु इति निश्चये । ह इति प्रसिद्धौ । तवार्थो नास्तीति प्रसिद्धमेवेत्यर्थः । यतोऽर्थादेव यतो हेतोः पीवा क्षमं योग्यं चेत् ॥ १७ ॥ किंच वित्तार्जनाद्यममर्थोऽष्ययं जनस्तद्र्थ-पुरातनम् ॥ प्रहादस्य च संवादं मुनेराजगरस्य च ॥ ११ ॥ तं शयानं धरोपस्थे कावेर्यां सहासानुनि ॥ रजस्वलैस्तनूदेशेर्निगृहामलतेजसम् ॥१२॥ ददर्श होकान्विचरँह्योकतत्त्वविवित्सया ॥ वृतोऽमात्यैः कतिपयैः प्रहादो भगवित्रयः ॥ १३ ॥ कर्मणाऽऽऋतिभिर्वाचा हिंगैर्वर्णाश्रमादिभिः ॥ न विदन्ति जना यं वै सोऽसाविति न वेति च ॥ १४ ॥ तं नत्वाऽभ्यर्च्य विधिवत्पादयोः शिरसा स्पृशन् ॥ विवित्सरिदमप्राचीन्महाभागवतोऽसुरः ॥ १५॥ बिभिष कायं पीवानं सोद्यमो भोगवान्यथा ॥ चित्तं चैवोद्यमवतां भोगो वित्तवतामिह ॥ भोगिनां खलु देहोऽयं पीवा भवति नान्यथा ॥ १६॥ न ते शयानस्य निरुद्यमस्य ब्रह्मन्तु हार्थो यत एव भोगः॥ अभोगिनोऽयं तव विष्र देहः पोवा यतस्तद्वद नः क्षमं चेत् ॥ १७ ॥ क्विः कल्पो निपुणदक् चित्रप्रियकथः समः ॥ लोकस्य कुर्वतः कर्म शेषे तद्वीचितापि वा ॥ १८ ॥ नारद उवाच ॥ स इत्थं दैत्यपतिना परिपृष्टो महासुनिः ॥ रमयमानस्तमभ्याह तद्वागमृतयंत्रितः ॥ १९ ॥ बाह्मण उवाच ॥ वेदेदमपुरश्रेष्ठ भवान्नन्वार्यसंमतः ॥ इहोपरमयोर्न णां पदान्यध्या-त्मचत्तुषा ॥ २० ॥ यस्य नारायणो देवो भगवान्हद्भतः सदा ॥ भक्त्या केवलयाऽज्ञानं धुनोति ध्वांतमर्कवत् ॥ २१ ॥ अथापि त्रमहे प्रश्नांस्तव राजन्यथाश्रतम् ॥ संभावनीयो हि भवानात्मनः शुद्धिमिच्छताम् ॥ २२ ॥ तृष्णया भववाहिन्या भोग्यैः कामैरपूरया ॥ कर्माणि कार्यमाणोऽहं नानायोनिष योजितः ॥ २३ ॥ यहच्छया लोकिममं प्रापितः कर्मभिर्भमन् ॥ स्वर्गापवर्गयोद्यारं तिरश्चां पुनरस्य च ॥ २४ ॥ अत्रापि दंपतीनां भुधमं करोति । त्वं त समर्थोऽपि किमपि न करोपीत्याह ! कविविद्वान् । कल्पो दक्षः । निषुणदक्चतुरः । चित्राः प्रिया लोकरंजनाः कथाः यस्य । तथापि लोकस्य कर्म कुर्वतः सतः शेषे। तद्वी-क्षितार्शि तत्सर्व पश्यन्ति । पाटांतरे न द्रेक्षि तत्कर्म न द्रेक्षि । नौषि वा न च स्तौषीत्यर्थः ॥ १८ ॥ तस्य वागेवामृतं तेन यंत्रितो वशीकृतः सन्त्राह ॥ १९ ॥ अध्यात्मचक्षपाठन्तर्दृष्ट्या भवान्वेदैव । आर्याणां ज्ञानिनां संमतो नन् भवान् । इदमिति यदुक्तं तदेवाह । नृणामिहोपरमयोः प्रवृत्तिनिवृत्त्योः पदानि स्थानानि फलानीत्यर्थः ॥ २० ॥ वेदेत्यत्र हेतुः । यस्येति । हृदि प्रविष्टः सन्नज्ञानं धुनोति अर्को यथा बहिध्वीतम् ॥ २१ ॥ यथाश्रुतमित्यीधत्यपरिहारायोक्तम् ॥ २२ ॥ लोकः कर्मसु प्रवर्तते त्वं तु निवृत्तः सन्कि शेषे इति यदक्तं तत्राह । तृष्णयेति चतुर्षिः । भवप्रवाहकारिण्या यथोचितैरपि विषयैः पूरियतुमशक्यया तृष्णया कर्मसु प्रवर्त्यमानोऽहं पूर्व नानायोनिषु प्रवेशितः ॥२३॥ तयैव तृष्णयेमं लोकं मनुष्यदेहं यहच्छया प्रापितः । कथंभृतं लोकम् ।

अ०१३

धर्मेण स्वर्गस्य द्वारं साधनम् । अधर्मेण तिरश्चां श्वस्करादियोनेद्वरिं मिश्राम्यां ताम्यां पुनरप्यस्य मनुष्यत्वस्य द्वारं सर्वतो निवन्याऽपवर्गस्य द्वारमित्यर्थः ॥ २४ ॥ अत्रापि मनुष्यत्वेऽपि । अन्यापनुत्त्ये दुःखनिव्त्यै विपर्ययं दृष्ट्वा निवृत्तोऽस्मि ॥२५॥ ननु प्रवृत्या कदाचित्सुखं स्यान्निवृत्त्या तु कि स्यादिति चेत्तत्राह । सुखमस्य जीवस्य स्वह्रपमेव । तिर्ह कि न प्रकाशते तत्राह । सर्वेति । तनोतीति तनुः सर्विक्रयानिवत्तौ स्वत एव प्रकाशत इत्यर्थः । भोगांश्र मनःसंस्पर्शजानमनौरथमात्रजानशाश्वतान् दृष्ट्वा स्वप्स्यामि । निरुद्यमोऽस्मीत्यर्थः । ति कदाचित्कथं भुंचे तत्राह । संविशन् प्रारम्भोगान्धंजान इत्यर्थः ॥ २६ ॥ एवं चैत्कोऽि संसारं न प्रारनुयात्तत्राह । इत्येतदात्मनः सुखात्मकं रूपं स्वार्थं स्वस्मिन्नेव संतं पुरुषार्थं विस्मृत्य असत्यिप द्वैते ॥ २७ ॥ एतदेव दृष्टांतेन स्पष्टयति । जलमिति । तदुद्भवैस्तृणशैवालादिभिः । जलकाम्यया जलेच्छया । स्वत आत्मस्वरूपाद्न्यत्र पुरुपार्थं पश्यन् ॥ २८ ॥ एवं स्वस्य निरुद्यमत्वे कारणमुक्त्वा त्रिपर्ययं च सुखायान्यापन्त्रये ॥ कर्माणि कुर्वतां दृष्टा निवृत्तो अस्म विपर्ययम् ॥ २५ ॥ सुखमस्यात्मनो रूपं सर्वेहोपरितस्तनुः ॥ मनःसंस्पर्शजान्दृष्ट्वा भोगा-न्स्वप्स्यामि संविशन् ॥ २६ ॥ इत्येतदात्मनः स्वार्थं संतं विस्मृत्य वै पुमान् ॥ विचित्रामसति द्वैते घोरामाप्नोति संसृतिम् ॥ २७ ॥ जलं तदु-द्भवैश्द्ध हो हित्वा उत्ती जलकाम्यया ॥ मृगतृष्णामुपाधावेद्यथा उन्यत्रार्थहक्स्वतः ॥ २८ ॥ देहादिभिद्वैवतंत्रैरात्मनः सुखमोहतः ॥ दुःखात्ययं चानी-शस्य क्रिया सोघाः कृताः ॥ २९ ॥ आध्यात्मिकादिभिर्दुःखैरविमुक्तस्य किहिंचित् ॥ मर्त्यस्य कुच्छ्रोपनतैरर्थैः कामैः क्रियेत किम् ॥ ३० ॥ पश्यामि धनिनां क्लेशं लुब्धानामजितात्मनाम् ॥ भयादलब्धनिद्राणां सर्वतोऽभिविशंकिनाम् ॥३१॥ राजतश्रोरतः शत्रोः स्वजनात्पशुपक्षितः॥ अर्थिभ्यः कालतः स्वस्मान्नित्यं प्राणार्थवद्भयम् ॥ ३२ ॥ शोकमोहभयकोधरागक्लैब्यश्रमादयः ॥ यन्मूलाः स्युर्नृणां जह्यातस्पृहां प्राणार्थयोर्बुधः ॥ ३३ ॥ मधुकारमहासर्पो लोके अस्तिनो गुरूतमौ ॥ वैराग्यं परितोषं च प्राप्ता यिन्छक्षया वयम् ॥ ३४ ॥ विरागः सर्वकामेभ्यः शिक्षितो मे मधुत्रतात् ॥ कृच्छाप्तं मधुवद्धित्तं हत्वाऽप्यन्यो हरेत्पतिम् ॥ ३५ ॥ अनीहः परितुष्टात्मा यहच्छोपनतादहम् ॥ नो चेच्छये बह्वहानि महाहिरिव सत्त्ववान् ॥३६॥ क्वचिद्र्षं क्वचिद्भूरि भुंजेऽत्रं स्वाद्भवादु वा ॥ कचिद्भूरिगुणोपेतं गुणहीनमुत कचित् ॥३७॥ श्रद्धयोपाहृतं कापि कदाचिन्मा-नवर्जितम् ॥ भुंजे मुक्तवाऽथ करिंमश्चिहिवा नक्तं यहच्छया ॥ ३८ ॥ चौमं दुक्लमजिनं चीरं वल्कलमेव वा ॥ वसेऽन्यदपि संपाप्तं दिष्टभुक्तुष्टधी-दृष्ट्वे ति यदुक्तं तिद्विवणोति । देहादिभिरिति पंचिमः । ईहत इच्छतः अनीशस्य निर्देवस्य पुनः पुनः प्रारब्धाः क्रिया मोघा विफला एव भवंति ॥ २९ ॥ क्रियाणां सफलत्वेऽि फलस्यानुयोप-गमाह । आध्यात्मिकादिभिरिति । मर्त्यस्य मरिष्यतः कुच्छ्रेण । दुःखेनोपनतैः प्राप्तैः ॥३०॥ कुच्छ्रं विनैव प्राप्तेऽप्यर्थे दुःखं तदवस्थमित्याह । पश्यामीति ॥ ३१ ॥ मयं प्रपंचयति । राजत इति । स्वस्मान्मत्त एव कथंचित्त्यागभोगविस्मरणादिना नाशः स्यादिति प्राणवतामर्थवतां च भयं नित्यम् ॥ ३२ ॥ अतोऽनर्थहेतुत्वात्प्राणेऽर्थे च स्पृहा न कार्येत्याह । शोकेति ॥३३॥ नन्वे-वमनर्थाननुभवंतोऽपि न केचिद्धिरज्यंते न च यथालामेन तुष्यंति । त्वं तु कथं वैराग्यादिकं प्राप्तोऽसि तत्राह । मधुकारेति । मधुमक्षिकाऽजगरौ । ययोः शिक्षया वृत्तपर्यालोचनया ॥ ३४ ॥ मधुकाराच्छिक्षितमाइ । विराग इति । विचवित हत्वाक्र्यो विचं हरेदित्येवम् ॥३५॥ अजगराच्छिक्षितमाइ । अनीह इति । सत्त्ववान्धैर्यवान् ॥३६॥ पीनत्वे हेतुं वदन्यहच्छया प्राप्तात्परितोषं

प्रपंचयति । क्वचिद्रपिनिति पर्जाः ॥३७॥३८॥ चीरं जीर्णवस्त्रखंडम् । वसे परिद्धे । दिष्टभ्रुक् प्रारम्थकर्मफलभोगी ॥ ३९ ॥ प्रासादमध्ये पर्यङ्के तत्रापि कशिपौ तृलिकायाम् ॥ ४० ॥ चरे विचरामि । क्वचिद्ग्रहविद्गंबरो विचरामि ॥४१॥ न च मानापमानकर्तुपु मम वैषम्यमित्याह । नाहमिति । नाहं निदामि न च स्तौमि । महात्मिन विष्णौ ॥४२॥ एवंभूतत्वेन स्थिताबुपा-यमाह । विकल्पमिति द्वाभ्याम् । चित्तौ भेद्याहकमनोष्ट्रतौ । अर्थरूपो विश्रमो यस्मिन्मनसि तन्मनो वैकारिकेऽहंकारे । तमहंकारमन्यनंतरं महत्त्वद्वारेणेत्यर्थः ॥४३॥ सत्यमेव पश्यतीति तथा ॥४४॥ मंददृष्ट्या लोकशास्त्राभ्यां व्यपेतं न तु तत्त्वदृष्ट्या यतो भवान्भगवत्परः ॥४५॥४६॥ इति श्रीमद्भागवते सप्तमे टीकायां त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ चतुर्दशे गृहस्यस्य परमो धर्म ईर्यते ॥ देशकालादिमेदेन पुनः श्रेयोविशेपकृत् ॥१॥ गृहस्थमुद्रांव्य मोत्तं प्रत्यंतरंगत्वेन प्रथमं वनस्थयितधर्मेव्यभिद्दितेषु तिर्दं गृहस्थस्य मोक्षो न स्यादिति शंकितचित्तः पृच्छिति । गृहस्थ रहम् ॥ ३९ ॥ कचिच्छ्रये धरोपस्ये तृणपर्णाश्मभस्मस् ॥ कचित्रासादपर्यङ्के कशिपौ वा परेच्छया ॥ ४० ॥ कचित्स्नातो उनुलिप्तांगः सुवासाः स्रग्व्यलंकृतः ॥ रथेभाश्वैश्वरे कापि दिग्वासा ग्रह्विद्धभो ॥ ४१ ॥ नाहं निंदे न च स्तौमि स्वभाविषमं जनम् ॥ एतेषां श्रेय आशामे उतेकात्म्यं महात्मिन ॥ ४२ ॥ विकल्पं जुहुयाचित्तौ तां मनस्यर्थविभ्रमे ॥ मनो वैकारिके हुत्वा तं मायायां जुहोत्यनु ॥ ४३ ॥ आत्मानुभूतो तां मायां जुह्यात्सत्यदृङ्मुनिः ॥ ततो निरीहो विरमेत्स्वानुभूत्या ५० दमनि स्थितः ॥ १४॥ स्वात्मवृत्तं मयेत्थं ते सुग्तमपि वर्णितम् ॥ व्यपेतं लोकशास्त्राभ्यां भवान्हि भगवत्परः ॥ ४५ ॥ नारद उवाच ॥ धर्मं पारमहंसस्यं वै मुनेः श्रुत्वा असुरेश्वरः ॥ पूजयित्वा ततः प्रीत आमंत्र्य प्रययो गृहम् ॥ ४६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कंधे युधिष्ठिरनारदसंवादे यतिधर्मे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ गृहस्थ एतां पदवीं विधिना येन चांजसा ॥ याति देवऋषे बृहि मादृशो गृहमूढधीः ॥ १ ॥ नारद उवाच ॥ गृहेष्ववस्थितो राजन्कियाः कुर्वनगृहोचिताः ॥ वासु-देवार्पणं साक्षाद्रपासीत महामुनीन् ॥ २ ॥ शृष्वन्भगवतोऽभीच्णमवतारकथामृतम् ॥ श्रद्धानो यथाकालमुपशांतजनावृतः ॥ ३ ॥ सत्संगाच्छ-नकैः संगमात्मजायात्मजादिषु ॥ विमुच्येनमुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवदुत्थितः ॥ ४ ॥ यावदर्थमुपासीनो देहे गेहे च पंडितः ॥ विरक्तो रक्तवत्तत्र नुलोके नरतां न्यसेत् ॥ ५ ॥ ज्ञातयः पितरौ पुत्रा भ्रातरः सुहृदो अरे ॥ यद्वदंति यदिन्छंति नानुमोदेत निर्ममः ॥ ६ ॥ दिन्यं भोमं नांतरिन् वित्तमच्यतिर्मितम् ॥ तत्सर्वमुपभुंजान एतत्कुर्यात्स्वतो बुधः ॥ ७ ॥ यावदुभियेत् जठरं तावत्स्वत्वं हि देहिनाम् ॥ अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो इति ॥ १॥ तस्य मोक्षधर्मानाह । गृहाध्वत्यादि यावद्ध्यायसमाप्ति । साक्षाद्वासुदेवार्षणं यथा भगवत्येवं कुर्वसूपासीत ॥ २ ॥ ३ ॥ स्वयमेव मुच्यमानेषु वियुज्यमानेषु यथा स्वमादुत्थितः पुमान्स्वमदृष्टेषु पुत्रादिषु संगं विमुश्चिति तद्रत् ॥४॥ नन्वेवंभृतस्य दुर्जनैरिमभूयमानस्य कुतो गृहोचिताः कियाः स्युस्तत्राह। यावद्र्यमिति । अंतस्त्वनासक्तो वहिस्त्वासक्त इव नृहाके जनमध्ये नरतां मनुष्यतां न्यसेत् । पुरुपकारमाधिष्कुर्यादित्यर्थः ॥५॥ आग्रहं तु क्वापि न कुर्यादित्याह । ज्ञातय इति ॥६॥ नन्वेवं सर्वान्मोद्ने वित्तक्षयप्रसंगात्कुतो जीवनं कुतो वा कर्मकरणं तत्राह । दिन्यं वृष्ट्यादिभिजातं धान्यादि । भौमं निधानादि । आंतरिक्षमकस्मादेव प्राप्तम् । एवं स्वत एवाच्युतिनर्मितं दैवलन्धं यत् । एतत्पुर्वोक्तं कर्मादि ॥७॥ दैवाद्भृरिलामे जातेऽपि तत्राभिमानो

श्रीघरी

-- 0.0

112911

न कार्य इत्याह । यावदिति । भ्रियेत पूर्येत् ॥ ८ ॥ अतएव यं कमपि स्वगृहं चेत्रं वा प्रविष्ठय भुद्धानं न निवारयेदित्याह । मुगेति । मर्को मर्कटः सरीसुष् सर्पः मक्षिकाश्व तैः पुत्रैरेषां मृगादीनां कियदन्तरम् ॥९॥ अतिकृच्छ्रेणापाद्य न भजेत्कितु यावद्देवप्रापितं तावदेव भजेत् ॥ १० ॥ श्वानश्च अघाश्च पतिताः अंतेऽवसायिनश्चांडालादयस्तानिविष्याप्य यथाई कामान्संविभजेत्स्वमोज्या-द्विमञ्य दद्यात । यद्यप्येकैवात्मनो दारा भार्या तस्यामतिथिशुश्रृपणे नियुक्तायां स्वस्य शुश्रृपा हीयेत । यस्यां च नृणां स्वत्वग्रहो ममैवेयमित्याग्रहस्तामेकामपि संविभजेत । अतिथिशुश्रपणे नियुद्धीतेत्यर्थः । न त्वन्यथा मंतव्यम् । यथार्हं विभजेदित्युक्तत्वात् ॥११॥ एवं चेत्तेनेश्वरो वशीकृतः स्यादित्याह । जह्यादिति । यदर्थे यन्निमित्तम् । अन्यरिजितोऽपीश्वरस्तेन जित एव ॥१२॥ नत कथमेवं तस्यां स्वत्वामिमानो हातुं शक्यस्तत्त्विवचारेणेत्याह । कृमिविड्भस्मसु निष्ठा पर्यवमानमंते यस्य तदीया देहार्था रतिर्यस्यां सा स्वमहिम्ना नमोऽपि छाद्यतीति तथा दंडमईति ॥ ८ ॥ मृगोष्ट्खरमर्काखुसरीमृप्खगमक्षिकाः ॥ आत्मनः पुत्रवत्पश्येत्तैरेषामन्तरं कियत् ॥९॥ त्रिवर्गं नातिकुच्छ्रेण भजेत गृहमेध्यपि ॥ यथादेशं यथाकालं यावहैवोपपादितम् ॥ १०॥ आश्वाघांतेऽवसायिभ्यः कामान्संविभजेद्यथा ॥ अप्येकामात्मनो दारां नुणां स्वत्वग्रहो यतः ॥ ११॥ जह्याद्यदर्थे स्वप्राणान्हन्याद्वा पितरं गुरुम् ॥ तस्यां स्वत्वं स्त्रियां जह्याद्यस्तेन ह्यजितो जितः ॥ १२ ॥ कृमिविडभस्मनिष्ठांतं केदं तुच्छं कलेवरम् ॥ क तदोयरतिर्भार्या कायमात्मा नभश्छिदिः ॥ १३ ॥ सिद्धैर्यज्ञावशिष्टार्थैः कल्पयेदुवृत्तिमात्मनः ॥ शेषे स्वत्वं त्येजन्याज्ञः पदवीं महतामियात् ॥ १४ ॥ देवानृषीत्रभूतानि पितृनात्मानमन्वहम् ॥ स्ववृत्त्यागतिवत्तेन यजेत पुरुषं पृथक् ॥ १५ ॥ यहात्मनोऽधिकाराद्याः सर्वाः स्यर्यज्ञसम्पदः ॥ वैतानिकेन विधिना अमिहोत्रादिना यजेत् ॥ १६ ॥ न ह्यग्निमुखतो ४यं वै भगवान्सर्वयज्ञभुक् ॥ इज्येत हविषा राजन्यथा विष-मुखे हतैः ॥ १७ ॥ तस्मादुबाह्मणदेवेषु मर्त्यादिषु यथार्हतः ॥ तैस्तैः कामैर्यजस्वैनं चेत्रज्ञं बाह्मणाननु ॥ १८ ॥ कुर्यादापरपश्चीयं मासि प्रीष्ठपदे द्विजः ॥ श्राद्धं पित्रोर्यथावित्तं तदुवनधूनां च वित्तवान् ॥ १९ ॥ अयने विषुवे कुर्याद्व यतीपाते दिन त्वये ॥ चंद्रादित्योपरागे च द्वादशीश्रवणेषु च ॥ २०॥ तृतीयायां शुक्कपचे नवस्यामथ कार्तिके ॥ चतसृष्वप्यष्टकासु हेमंते शिशिरे तथा ॥ २१ ॥ माघे च सितसप्तम्यां मघाराकासमागमे ॥ राक्या चानुमत्या वा मासर्शाणि युतान्यपि ॥ २२ ॥ द्वादश्यामनुराधा स्याच्छ्रवणस्तिस्र उत्तराः ॥ तिसृष्वेकादशो वाऽऽसु जन्मर्ज्रश्रोणयोगयुक् ॥ १३ ॥ किंच । सिद्धेर्दैवलव्धेयंज्ञावशिष्टार्थैः पश्चयज्ञशेषैरस्नादिभिः । महतां निवृत्तानाम् ॥ १४ ॥ एतद्विवृण्यस्नाह । देवादीन्पश्च यज्ञदेवताः आत्मानं च एवं पृथकपुरुषमंतर्यामिणमेव यजेत ॥१५॥१६ न पुनरतिनिर्वधो यज्ञार्थं कार्य इत्याह । न हीति । विष्रमुखे हुतैरन्नादिभिर्यथा इज्येत न तथाऽऽग्निमुखतो हिनपा इज्येत ॥१७ ॥ त्राह्मणेषु च देवेषु पञ्चयज्ञदेवतासु च मत्यीदिष्विप नरेषु पश्चादिषु च चेत्रज्ञमंतर्यामिणं ब्राह्मणाननु मर्त्यादियजने ब्राह्मणयजनानंतरमन्येषु यजस्व । पाठांतरे ब्राह्मणा आननं यस्य तम् ॥ १८ ॥ प्रौष्ठपदे भाद्रपदे ॥ १९ ॥ २० ॥ शुक्कपद्मे । अक्षय्यत्तीयायामित्यर्थः । हेमंते शिशिरे च मार्गशीर्पादिमासचतुष्टयेऽपि याश्रतस्रोऽष्टकास्तासु ॥२१॥ संपूर्णचन्द्रा पौर्णमासी राकान्यूनचंद्रा सैवानुमितः तथा मासक्षीण तत्तन्मा-सनामत्रष्ट्रिनिमित्तानि नक्षत्राणि युतानि यदा स्युस्तदा । तदुक्तं त्रिकांड्याम् । पुष्ययुक्ता पौर्णमासी पौषी मासे तु यत्र सा ॥ नाम्ना स पौषो माघाद्याश्रवमेकादशापर इति ॥२२॥ अतुराधा

श्रवण उत्तराषान्गुनी उत्तरापाड़ा उत्तरामद्रपदा वा द्वादक्यां यदा स्यात् । आस्त्तरास्वेकादशी वा यदा स्यात्तदा च । जन्मर्क्षश्रोणयोगयुक् जन्मनक्षस्य श्रवणस्य वा योगेन युक्तं दिनं यदा तदा । योगब्रहणं संबंधबाहुन्यार्थम् ॥ २३ ॥ न केवलं श्राद्धस्यैवते कालाः किंतु धर्ममात्रस्येत्याह । त एत इति द्वाभ्याम् । तदेवायुपः अमोधं साफन्यमित्यर्थः ॥ २४ ॥ २५ ॥ संस्कारकाल इति । जायायाः पुंसवनादि । अपत्यस्य जातकर्मादि । आत्मनो यज्ञदीक्षादि । प्रेतस्य संस्थादहनादि । मृताहश्च सांवत्सरिकं यदा अन्यस्मित्रप्यभ्युद्यार्थे कर्मणि श्रेयः कुर्यादित्यनुपङ्गः ॥२६॥ यत्र यस्मिक्षेतच्चराचरमस्ति तस्य भगवतो विवं रूपं सत्पात्रं यत्र लभ्यते स वै प्रष्यतमो देशः ॥ २७॥ २८॥ २९॥ अईंहत्तमैराश्रितानि ॥ ३०॥ ३१॥ सीताया रामस्य चाश्रम आदिर्येषां इयोः पृथग्यहणं वियोगकालाभिप्रायेण ॥ ३२ ॥ अर्चाश्रिताय स्थिरप्रतिमाश्रिताः पूर्वे तु शालग्रामशिलाद्यर्चनदेश उक्ता इत्यपौनरुक्त्यम् । अत्र एषु देशेषु ईहितः कृतः। सहस्वगुणमधिकस्य ॥ २३ ॥ त एते श्रेयसः काला नृणां श्रेयोविवर्धनाः ॥ कुर्यात्सर्वात्मनैतेषु श्रेयो अमोघं तदायुषः ॥ २४ ॥ एषु स्नानं जपो होमो व्रतं देवद्विजा-र्चनम् ॥ पितृदेवनृभूतेभ्यो यहत्तं तद्धन्यनश्वरम् ॥ २५ ॥ संस्कारकालो जायाया अपत्यस्यात्मनस्तथा ॥ प्रेतसंस्था मृताहश्च कर्मण्यभ्युद्ये नृप ॥२६॥ अथ देशान्त्रवच्यामि धर्मादिश्रेयआवहान् ॥ स वै पुण्यतमो देशः सत्पात्रं यत्र लभ्यते ॥ २७ ॥ विंवं भगवतो यत्र सर्वमेतचराचरम् ॥ यत्र ह ब्राह्मणकुलं तपोविद्यादयान्वितम् ॥ २८ ॥ यत्र यत्र हरेरर्चा स देशः श्रेयसां पदम् ॥ यत्र गङ्गादयो नद्यः पुराणेषु च विश्रताः ॥ २९ ॥ सरांसि पुष्करादीनि चेत्राण्यर्हाश्रितान्युत ॥ कुरुचेत्रं गयशिरः प्रयागः पुलहाश्रमः ॥३०॥ नैमिषं फाल्गुनं सेतुः प्रभासोऽथ कुशस्थळी ॥ वाराणसी मधुपुरी पम्पा बिंदुसरस्तथा ॥ ३१ ॥ नारायणाश्रमो नन्दा सीतारामाश्रमादयः ॥ सर्वे कुळाचळा राजन्महेंद्रमळयादयः ॥ ३२ ॥ एते पुण्यतमा देशा हरेरचीश्रिताश्च ये ॥ एतान्देशानिषेवेत श्रेयस्कामो हाभीचणशः॥ धर्मो हात्रेहितः पुंसां सहस्राधिफलोदयः॥ ३३॥ पात्रं त्वत्र निरुक्तं वै कविभिः पात्रवित्तमैः ॥ हरिरेवैक उर्वीश यन्मयं वै चराचरम् ॥ ३४ ॥ देवर्ष्यर्हत्सु वै सत्सु तत्र ब्रह्मात्मजादिषु ॥ राजन्यदश्रपूजाया मतः पात्र-तयाऽच्युतः ॥ ३५ ॥ जीवराशिभिराकीर्ण आंडकोशांत्रिपो महान् ॥ तन्मूलत्वादच्युतेज्या सर्वजीवात्मतर्पणम् ॥ ३६ ॥ पुराण्यनेन सृष्टानि नित-र्यगृषिदेवताः ॥ शेते जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषो ह्यसौ ॥ ३७ ॥ तेष्वेषु भगवात्राजंस्तारतम्येन वर्तते ॥ तस्मात्पात्रं हि पुरुषो यावानात्मा यथैयते ॥३८॥ दृष्ट्वा तेषां मिथो नृणामवज्ञानात्मतां नृप ॥ त्रेतादिषु हरेरची क्रियायै कविभिः कृता ॥ ३९ ॥ ततो उचीयां हिरं केचित्संश्रद्धाय सपर्यया ॥ फलस्योदयो यस्मात्स तथा ॥ ३३ ॥ अथ पात्रमाह । हरिरेव पात्रं निरुक्तं निर्णीतम् ॥३४॥ तदेवाह । देवेषु च ऋषिषु चाईत्सु च तपोयोगादिसिद्धेषु ब्रह्मात्मजादिषु सनकादिष्विप सत्सु तत्र त्वदीये राजसूये यद्यस्मादच्युत एव पात्रतया संमतः ॥३५॥ संमतत्वे हेतुमाह। जीवराशिभिव्यिप्तो ब्रह्मांडकोश एव योंऽध्रिपः सर्वजीवानामात्मनश्च तर्पणम् ॥३६॥ एतदेव पुरुपनामनिरु-क्त्या द्रदृयति । पुराणीति । नृतिर्यगादिरूपाणि पुराणि शरीराणि तेष्वंतर्यामिरूपेण प्रत्यगंशेन च यतः शेतेऽतः पुरुष इति प्रसिद्धः ॥ ३७ ॥ तारतम्येन तिर्यगादिभ्यः पुरुषे यस्पादाधिक्येन वर्तते तस्मात्पुरुषः पात्रम्। तत्रापि यावानात्मा ज्ञानांशो यथा ईयते तपआदियोगे यत्र तत्र प्रतीयते तथा तथाऽसौ पात्रमित्यर्थः। तथा च श्रुतिः। पुरुषत्वे चाविस्तरामात्मेत्यादि ॥३८॥ तिर्दे

श्रीघरी

30099

11361

प्रतिमादौ हरैः किमिति पूजां कुर्वति तत्राह । इष्ट्रोति द्वाभ्याम् । मिथोऽवज्ञानमसम्मानस्तिस्मिन्नात्मा बुद्धिर्येषां तेषां भावं दृष्ट्वा क्रियाये पूजाद्यर्थम् ॥ ३९ ॥ हिरिम्रुपासते । उपासितोऽध्यर्चा पुरुषदेषिणाम दा न भवति । पुरुषेपु द्वेषं हित्वाऽर्विता सती साऽपि मंदाधिकारिणां पुरुषार्थप्रदा भवत्येवेत्य । ॥ ४० ॥ पुरुषेप्वेव जात्या तपआदिभिश्च पुनविशेषांतरमाह । पुरुषेप्वपीति । यो धन्ते तं सुपात्रं विदुः ॥४१॥ एतदेव कैमुत्यन्यायेन द्रदयित नन्वस्येति ॥४२॥ इति सप्तमे टीकायां चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ ततः पञ्चदशे सर्ववर्णाश्चमिनवंधनम् ॥ सारतः संग्रहेणाथ वर्ण्यते मोक्षलक्षणम् ॥१॥ सर्वेषामिष मोक्षधर्माणां सारसंग्रहार्थमध्यायप्रारंभः । तत्र श्राद्वगतानिवशेषानाह । कर्मनिष्ठा इति । स्वाध्यायादिषु परिनिष्ठिता इति शेषः ॥ १ ॥ कन्यानि पितृनुद्दिश्य देयानि । देवे च हन्यान्यपि तस्मै देयानि । यथाईत इति सर्वत्र ज्ञानादितारतम्येन ॥ २ ॥ ३ ॥ नतु विस्तरः कृतः प्राप्तो येन निष्ध्यते तत्राह । स्वजनानामर्पणात् । जामाता चेन्निमंत्र्यते

उपासत उपास्तापि नार्थदा पुरुषद्विषाम् ॥ ४० ॥ पुरुषेष्विप राजेंद्र सुपात्रं ब्राह्मणं विद्वः ॥ तपसा विद्यया तुष्ट्या धत्ते वेदं हरेस्ततुम् ॥ ४१ ॥ नन्वस्य ब्राह्मणा राजन्कृष्णस्य जगदात्मनः ॥ पुनंतः पादरजसा त्रिलोकों देवतं महत् ॥ ४२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ससमस्कंधे सदा-चारनिर्णये चतुर्दशोऽष्यायः ॥ १४ ॥ नारद उवाच ॥ कर्मनिष्ठा द्विजाः केचित्तपोनिष्ठा नृपापरे ॥ स्वाध्यायेऽन्ये प्रवचने ये केचिज्ज्ञानयोग्योः ॥ १ ॥ ज्ञाननिष्ठाय देयानि कव्यान्यानंत्यमिच्छता ॥ देवे च तदभावे स्यादितरेभ्यो यथाईतः ॥ २ ॥ द्वौ देवे पितृकार्ये त्रोनेकेकमुभयत्र वा ॥ भोजयेत्सुसमुद्धोऽपि श्राद्धे कुर्यात्र विस्तरम् ॥ ३ ॥ देशकालोचितश्रद्धाद्रव्यपात्राईणानि च ॥ सम्यग्भवंति नैतानि विस्तरात्स्वजनार्पणात् ॥ ४ ॥ देशे काले च संप्राप्ते मुन्यत्रं हरिदेवतम् ॥ श्रद्धया विधिवत्यात्रे न्यस्तं कामधुगश्रयम् ॥ ५ ॥ देविषिवितृभूतेभ्य आत्मने स्वजनाय च ॥ अन्नं संविभजन्यरेत्सर्वं तत्पुरुषात्मकस् ॥ ६ ॥ न दद्यादामिषं श्राद्धे न चाद्याद्धर्मतत्त्वित् ॥ मुन्यन्नैः स्यात्परा प्रीतिर्यथा न पशु-हिंसया ॥ ७ ॥ नैतादृशः परो धर्मो नृणां सद्धर्ममिच्छताम् ॥ न्यासो दंडस्य भूतेषु मनोवाकायजस्य यः ॥ ८ ॥ एके कर्ममयान्यज्ञान् ज्ञानिनो यज्ञवित्तमाः ॥ आत्मसंयमनेऽनीहा जुद्धित ज्ञानदीपिते ॥ ९ ॥ द्वययज्ञर्यस्यमाणं दृष्टा भूतानि विभ्यति ॥ एष माऽकरुणो हन्यादतज्ज्ञो ह्यसुतृप् भ्रवम् ॥ १० ॥ तस्माहैवोपपन्नेन मुन्यन्नेनापि धर्मवित् ॥ संतुष्टोऽहरहः कुर्यान्नित्यनैमित्तिकीः क्रियाः ॥ ११ ॥ विधर्मः परधर्मश्र आभास उपमा

तित्त्रादयः कथं वर्ष्या इत्येवं प्राप्तादिस्तरादित्यर्थः ॥४॥ मुन्यन्त्रमारण्यं बीद्यादि । हरिदैवतं हरये निवेदितं सत् ॥ ५ ॥ पुरुषात्मकमीश्वरस्वरूपम् ॥६॥७॥ दंडस्य न्यासो हिंसायास्त्यागो य एताहशोऽन्यो धर्मो नास्ति ॥८॥ अतएवोत्तमाधिकारिणो वश्चानि कर्माण त्यजंतीत्याह । एक इति । अनीहा निष्कामाः । ज्ञानदीपित आत्मस्फूर्तिमत्यात्मसंयमने जुह्वति । मनो नियम्य तदंतगयतया त्यजंतीत्यर्थः । तदुक्तं सर्वज्ञद्धक्तैः । प्रत्यक्ष्कृतिरसत्स्कूतिरसत्स्कूतिरसत्स्कृतिरसत्स्कूतिरसत्स्कूतिरसत्स्कूतिरसत्स्कृति । संलच्य संत्यजेत्कर्म त्यजन्विद्यविद्याप्ति ॥ मा मामेष ध्रुवं हन्यादिति । कृतः । अकरूणः । तत्कृतः । असुतृष्प्राणतर्पकः । तत्किम् । अतज्ञ आत्मतत्त्वानभिज्ञः । तथा च श्रुतिः । न तं विदाध य इमा जजानान्यद्युष्माकमंतरं वभूव । नीहारेण प्रावृता जन्त्या चासुतृप उक्थशासश्च-

रन्तीति ॥१०॥ प्रस्तुतमनुवर्तयति तस्मादिति ॥११॥ अधर्मवत्साक्षान्निपिद्धवत् ॥१२॥ क्रममनाद्य पञ्चापि व्याचध्दे । धर्मवाधो धर्मबुद्धचाऽपि यस्मिन्कियमाणे स्ववर्मवाधः । अन्यस्य चोदितोऽन्यस्य परधर्मः । उपमेति व्याचष्टे । उपधर्मस्त्वित । शब्दस्य भिद्भेदोऽन्यथाव्याख्यानं यस्मिन् । यथा दशावरानभोजयेदित्युक्ते दश्भ्योऽवरानीति । शब्दभृदिति पाठे धर्मशब्दमात्रं बिभर्तीति तथा । यथा गां दद्यादित्युक्ते मरिष्यंत्या गोर्दानम् ॥१३॥ स्वधर्मानुष्ठानानंतरं धर्मभूयस्त्वार्थमपि परधर्मी नानुष्ठेयोऽनुपयोगादित्याह । स्वभावविहित इति ॥ १४ ॥ किंचाधनो धर्मार्थं धनं नेहेत नापेचेत । धनार्थं न व्याप्रियेतेति वा । दैवोपपन्नेनैव स्वधर्मसिद्धेरुक्तत्वात । यात्रार्थमपि नेहेतेत्येतत्प्रपश्चयति अनीहित सार्द्धः प्रहाभः ॥१५॥१६॥ उपानही पाद्योर्यस्य स उपानत्पात्तस्य ॥ १७ ॥ गृहपालः श्वा तहदाचरति ॥१८॥१९॥ क्षघा तृपा च जनः कामस्यातं याति । अन्नोदकातिरिक्तकामांतराभावात । क्रोघस्य वातं वाति । एतस्य क्रोघस्य यत्फलं हिंसा बलः ॥ अधर्मशाखाः पन्नेमा धर्मज्ञोऽधर्मवत्यजेत् ॥१२॥ धर्मवाधो विधर्मः स्यात्परधर्मोऽन्यचोदितः ॥ उपधर्मस्त पाखंडो दंभो वा शब्दमिन्बलः ॥ १३ ॥ यस्तिन्छया कृतः पुंभिराभासो ह्याश्रमात्पृथक् ॥ स्वभावविहितो धर्मः कस्य नेष्टः प्रशांतये ॥ १४ ॥ धर्मार्थमपि नेहेत यात्रार्थं वाऽधनो धनम् ॥ अनीहाऽनीहमानस्य महाहेरिव वृत्तिद्। ॥ १५॥ संतुष्टस्य निरोहस्य स्वात्मारामस्य यत्युखम् ॥ कुतस्तत्कामलोभेन धावतोऽर्थेह्या दिशः ॥ १६ ॥ सदा संतृष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिशः ॥ शर्कराकंटकादिभ्यो यथोपानत्पदः शिवस् ॥ १७ ॥ संतुष्टः केन वा राजन्न वर्तेतापि वारिणा ॥ औपस्थ्यजैह्वचकार्पण्यादुगृहपालायते जनः ॥ १८ ॥ असंतुष्टस्य विश्रस्य तेजो विद्या तपो यशः॥ स्रवंतींद्रियलील्येन ज्ञानं चैवावकीर्यते ॥ १९ ॥ कामस्यांतं च चुतृङ्भ्यां कोधस्यैतत्फलोदयात् ॥ जनो याति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भुवः ॥ २० ॥ पंडिता वहवो राजन्बहुज्ञाः संशयच्छिदः ॥ सदसस्पतयो अयंके असंतोषात्पतंत्यधः ॥ २१ ॥ असंकल्पाज्ञयेत्कामं कोधं कामविवर्जनात् ॥ अर्थानर्थेक्षया लोभं भयं तत्त्वावमर्शनात् ॥ २२ ॥ आन्वीचिक्या शोकमोहौ दंभं महदुपासया ॥ योगांतरायान्मौनेन हिंसां कायाद्यनीहया ॥ २३ ॥ कृपया भूतजं दुःखं दैवं जह्यात्समाधिना ॥ आत्मजं योगवीर्येण निद्रां सत्त्वनिषेवया ॥ २४ ॥ रजस्तमश्च सत्त्वेन सत्त्वं चोपरामेन च ॥ एतत्सर्वं गुरौ भक्त्या पुरुषो ह्यंजसा जयेत् ॥ २५ ॥ यस्य साक्षाद्भगवति ज्ञानदीपप्रदे गुरौ ॥ मत्यीसद्धीः श्रुतं तस्य सर्वं कुंजरशौचवत् ॥ २६ ॥ एप तस्योदयानिष्पत्तेः । दिशो जित्वाऽपि भ्रुवो भ्रुवत्वाऽपि लोभस्य नैवातं यातीत्यर्थः ॥२०॥२१॥ इदानीं कामादिजयोपायानाह । असंकल्पादिति चतुर्भिः । जयेदिति यथाऽपेक्षमन्वेति । अर्थेऽ-नर्थदर्शनेन । तत्त्वावमर्शनादद्वैतानुसंघानेन ॥२२॥ आन्वीक्षिक्याऽऽत्मानात्मविवेकेन महतां सात्त्विकानां सेवया योगस्यांतरायान् लोकवार्तादीन् ॥ २३ ॥ येम्यो भूतेम्यो भयं जायेत तेष्वेव कृपया हिताचरणेन । दैवं देवोपसर्गिनिमित्तं वृथा मनःपीडादि । तदुक्तं याज्ञवल्क्येन । विमना विफलारंभः संसीदत्यनिमित्तत इति । आत्मजं देवजम् । योगवीर्येण प्राणायामादिवलेन । सख-निषेत्रया सान्त्रिकाहारादिना ॥२४॥२५॥ नतु कथं गुरौ भवत्या सर्वस्य जयः स्यात्तस्यापि अनुष्यत्वेन तदवस्थत्वात्तत्राह । यस्येति। मत्र्यासद्धीर्मनुष्य इति दुर्वुद्धिः । तस्य शास्त्रश्रवणं कुंजर-स्नानवद्वधर्यम् ॥ २६ ॥ ननु गुरोरिष पुत्राद्यस्तं नरमेव मन्यंतेऽत आह । एष गुरुः साक्षाद्भगवानेव भवेत् । लोकस्य नरोऽसाविति बुद्धिर्भान्तिरित्यथः । यदा । निह तत्पुत्रादेर्मनुष्यबुद्धवा

श्रीधरो

अ०१५

प्रतीयमानोऽपि गुरुर्भगवान भवेत । यथैप श्रीकृष्ण इत्यर्थः ॥ २७ ॥ एवं सर्वेरुपायैः कामादिवेगं जित्वा नियतेंद्रियो भृत्वा ध्यानपरो भवेत् । अन्यधा तं प्रति सर्वशास्त्रवैफ्रन्यं स्यादित्याह । पर्वर्गीत । सर्वा अपि नियमचोदना इष्टापूर्वादिविधयः पिहिंद्रियवर्गस्य यः संयमस्विसमन्ने केस्मिन्ने वे यासां तदेकपरा इत्यर्थः । न च तावताऽपि चरिवार्था इत्याह । तदंताः सत्योऽपि यदि योगान्धारणाध्यानसमाधीत्रो आवहेयुर्न साधयेयुस्तर्हि केवलं अमावहा एवेत्यर्थः ॥ २८ ॥ एतदेव दृष्टांतेनाह । यथा वार्तादयः कृष्यादयोऽर्थास्ततः कलानि च योगस्यार्थं मोक्षं न साधयंति प्रत्युतानर्थाय संसारायैव । असतो विहर्भक्षस्येष्टापूर्ताद्यपि तथा ।।२९।। एवं योगं युंजतोऽपि यस्य कुटुंबादिसंगेन चित्तं विक्षिप्येत तस्य कुत्यमाह । यश्चित्तस्य विजये यत्त उद्यक्तः स भिन्नः स्यात्संन्यसेत् । तथा च स्मृतिः । द्वंद्वाहतस्य गार्हस्थ्यं ध्यानं भंगादिकारणम् ॥ लक्षयित्वा गृही स्पष्टं संन्यसेद्विचारयात्रिति । भिक्षया प्राप्तं मितमशनं यस्य सः ॥३०॥ ऋजु सममंगंयस्य वै भगवान्साक्षात्प्रधानपुरुषेश्वरः ॥ योगेश्वरैर्विमृग्यां विलोंको वै मन्यते नरम् ॥ २७ ॥ षड्वर्गसंयमैकांताः सर्वा नियमचोदनाः ॥ तदंता यदि नो योगा नावहेयुः श्रमावहाः ॥ २८ ॥ यथा वार्तादयो हार्था योगस्यार्थं न विश्वति ॥ अनर्थायं भवेयुस्ते पूर्तिमष्टं तथाऽसतः ॥ २९ ॥ यश्चित्त-विजये यत्तः स्यान्निःसंगोऽपरिग्रहः ॥ एको विविक्तशरणो भिद्धर्भिक्षाभिताशनः ॥ ३० ॥ देशे शुचौ समे राजन्संस्थाप्यासनमात्मनः ॥ स्थिरं समं सुखं तस्मित्रासीतर्ज्वंग ओमिति ॥ ३१ ॥ प्राणापानौ संनिरुंध्यात्पूरकुंभकरेचकैः ॥ यावन्मनस्त्यजेत्कामान्स्वनासाप्रनिरीक्षणः ॥ ३२ ॥ यतो यतो निःसरित मनः कामहतं अमत् ॥ ततस्तत उपाहृत्य हृदि रुंध्याच्छनैर्बुधः ॥ ३३ ॥ एवमभ्यसत्रिश्चतं कालेनाल्पीयसा यतेः ॥ अनिशं यस्य निर्वाणं यात्यनिधनविह्नवत् ॥ ३४ ॥ कामादिभिरनाविद्धं प्रशांताखिलवृत्ति यत् ॥ चित्तं ब्रह्मसुखस्पृष्टं नैवोत्तिष्ठेत किहैचित्॥ ३५ ॥ यः प्रव्रज्य गृहात्पूर्वं त्रिवर्गावपनात्पुनः ॥ यदि सेवेत तान्भिन्नः स वै वांताश्यपत्रपः ॥ ३६ ॥ यैः स्वदेहः स्मृतो नात्मा मत्यों विट्कृमिभस्मसात् ॥ त एनमात्मसात्कृत्वा श्ठाघयंति ह्यसत्तामाः ॥ ३७ ॥ गृहस्थस्य क्रियात्यागो व्रतत्यागो वटोरिप ॥ तपस्विनो ग्रामसेवा भिन्नोरिद्धियलौल्यता ॥ ३८॥ आश्रमापसदा होते खल्वाश्रमविडंबकाः ॥ देवमायाविमूढांस्तानुपेचेतानुकंपया ॥ ३९ ॥ आत्मानं चेद्रिजानीयात्परं ज्ञानधुताशयः ॥ किमिच्छन्कस्य वा हेतोदेंहं पुष्णाति लंपटः ॥ ४० ॥ आहुः शरीरं रथमिंद्रियाणि हयानभीषूनमन इन्द्रियेशम् ॥ वत्मीनि मात्रा धिषणां च सूतं सः । सुखं यथा भवत्येवमासीत । ओमित्युचारयित्रति शेषः ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ एवमनिशमभ्यस्यतस्य यतेश्चित्तं निर्वाणं शान्ति याति ॥३४॥ न च पुनविक्षिप्येतेत्याह । कामादिमिन रचुभितं यच्चित्तं तन्नोत्तिष्ठेत् । यतः प्रशांता अखिला वृत्तयो यस्य । कुतः ब्रह्मसुखेन स्ष्रष्टम् ॥३५॥ यस्तु प्रबच्यां कृत्वाऽपि भोगमभिलिप्सः स्यात्तं निद्ति । य इति । त्रयाणां धर्मादीनां वर्ग आसमंतादुप्यते यस्मिंस्तसमाद्गृहात्तान्धर्मादीन् वांताशी छदितभोजी निर्लज्जश्र ॥३६॥ न चेदमघटितं दृष्टत्वादित्याह । यैः पूर्व स्वदेहोऽनात्मादिह्नपः स्मृतश्चितित एव पुनरेनमात्मेति मत्वा इलाघयंति स्तावयंति हि ॥ ३७ ॥ यतिम्रपलक्षणीकृत्यान्यानिप स्वधर्मत्यागिनो निंदति । गृहस्थस्येति द्वाभ्याम् ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ नन्त्रात्मतत्त्वज्ञस्य भिक्षारिद्वियलौन्येऽपि को दोषस्तत्राह । आत्मानं परं त्रवा नेज्जानीय।त्। ज्ञानेन धुता निरस्ता आशया वासना यस्य। तस्य ज्ञानिनो लील्यमेव न संभवतीत्यर्थः । तथा च श्रुतिः । आत्मानं चेद्विजानीयाद्यमस्मीति पूरुषः ॥ किमिच्छ- 113011

न्कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेदिति ॥४०॥ अञ्चस्य तु लोन्येन नरकपातापत्तेग्यमत्तेन सदा तत्त्वज्ञाने यितिन्यमितीममर्थमात्मानं रियनं विद्धि शरीरं रथमेव चेत्यादिश्रृत्युक्तरथ्रूपकदारेणाह । आहुरिति पर्ल्भिः । इंद्रियेशं मनोऽभीषूत्रक्रमीनाहुः । मात्राः शब्दादीन्वत्मिनि गंतन्यदेशानाहुः । सत्त्वं चित्तं चृहद्देहन्यापि बन्धुरं वंघनं चित्तं विना द्वानिवद्धमिव शरीरं मवति । ईशस्यृष्टमिति वंधनकर्ता त्वीश एवेत्यर्थः ॥४१॥ प्राणादयः पंच । नागः कुर्मश्र कुकलो देवदत्तो धनंजय इत्येवं दशिवधं प्राणमक्षं अभिमानं साहंकारं जीवं रिथनं शुद्धं जीवं शरं परं त्रझ लच्चम् । यथा धनुषा शरीर लच्चे निपाप्यते तथा प्रणवेन जीवो त्रझणि निपात्यत इत्यर्थः ॥४२॥ रागादयो जेतन्याः शत्रवः ॥४३॥ तत्र रजोऽमिनिवेशः । क्वचिद्याङ्कदसमाधेः सत्त्वप्रकृतयोऽपि परोपकारादिष्रशृत्तयः शत्रवः ॥ ४४ ॥ नुकायरूपं रथमात्मवशः उपकल्प इंद्रियादिपरिकरो यिमंत्रवाभृतं यावद्वत्ते तावदेव गिरिष्ठानां गुरूणां चरणसेवया निशितं ज्ञानखङ्गं विश्वद्वयुत्रात्रयः सित्रस्तराशुक्षयानां स्वानंदेन तृष्टो भूत्वेदं रथादिकग्रुपेन्नेतेत्यर्थः ॥ ४५ ॥ अच्युताश्रयामावे वाधकमाह । नो चेदिति । असंतो विहर्मुखा ये इंद्रियवाजिनः स्वश्च ते उत्पर्थं प्रशृत्तिमार्गं नीत्वा विषयाख्येयु दस्युषु निश्चितंति । इयैः स्रतेन च सह वर्तमानं तमोऽन्धे तमसा न्याप्ते । उरु मृत्युभयं यस्मिन् ॥४६॥ ननु वेदविहितेष्टापूर्तादिकारिणः पुंमः कथमेवमनर्थप्राप्तिः स्वादित्याज्ञंक्य वेदोक्तकर्मणां द्वविष्टा

सत्तं बृहद्वंधुरमीशसृष्टम् ॥४१॥ अत्तं दशप्राणमधर्मधर्मी चक्रेऽभिमानं रथिनं च जीवम् ॥ धनुर्हि तस्य प्रणवं पठिति शरं तु जीवं परमेव छद्यम् ॥ ४२ ॥ रागो द्वेषश्च छोभश्च शोकमोहौ भयं मदः ॥ मानोऽवमानोऽसूया च माया हिंसा च मत्सरः ॥ ४३ ॥ रजः प्रसादः न्नित्रा शत्रवस्तेव-मादयः ॥ रजस्तमःप्रकृतयः सत्त्वपृक्ठतयः कचित् ॥ ४४ ॥ यावशृकायरथमात्मवशोपकल्पं धत्ते गरिष्ठचरणार्चनया निशातम् ॥ ज्ञानासिमच्युतवछो दधदस्तशत्रुः स्वाराज्यतुष्ट उपशांत इदं विज्ञह्यात् ॥ ४५ ॥ नो चेत्प्रमत्तमसिद्वियाजिस्ता नीत्वोत्पथं विषयदस्यपु निक्षिपंति ॥ ते दस्यवः सहयस्त्तममुं तमोऽन्धे संसारकृप उरुमृत्युभये क्षिपंति ॥ ४६ ॥ प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विवधं कर्म वैदिकम् ॥ आवर्तेत प्रवृत्ते निवृत्तेनारनुतेऽमृतम् ॥ ४७ ॥ हिंसं द्वत्यमयं काम्यमिहोत्राद्यशांतिदम् ॥ दर्शश्च पूर्णमासश्च चातुर्मास्य पश्चः सुतः ॥ ४८ ॥ एतिदष्टं प्रवृत्ताख्यं हुतं प्रहुतमेव च ॥ पूर्तं सुरालयारामकृपाजीव्यादिलक्षणम् ॥ ४९ ॥ द्वयसूद्वमविपाकश्च धूमो रात्रिरपञ्चयः ॥ अयनं दिन्नणं सोमो दर्शओषधिवीरुधः ॥ ५० ॥ द्वर्वं विद्वरमाह ॥ प्रवृत्तं चेति दश्चिः ॥ ४० ॥ हिंसं व्यवादि कर्म । अश्वतिदमत्यासिक्षयक्षम । आदिशब्दार्थविवरणं दर्शश्चित । पश्चः पश्चयागः ॥ स्वः सोमयागः ॥ ४८ ॥ हुतं विद्वरमाह ॥ अवति दश्चिः ॥ १० ॥ हिंसं व्यवादि कर्म । अश्वतिदमत्यासिक्षयक्षम । आदिशब्दार्थविवरणं दर्शश्चित । पश्चः पश्चयागः ॥ स्वः सोमयागः ॥ ४८ ॥ हुतं विद्वर्था ।

द्र्यम्फलभेदमाह । प्रवृत्तं चेति द्राभिः ॥ ४७ ॥ हिंसं क्येनादि कर्म । अशांतिदमत्यासिक्युक्तम् । आदिशब्दार्थविवरणं द्र्यश्चेति । पशुः पशुयागः । सुतः सोमयागः ॥ ४८ ॥ हुतं विश्व-देवम् । प्रहुतं विलहरणम् । एतत्सर्विमिष्टमुच्यते । एतदेव यदि काम्यमशांतिदं च तिहं प्रवृत्ताख्यमपीत्यर्थः । आजीव्यं प्रपादि ॥४९॥ प्रवृत्तेन कर्मणाऽऽरोहावरोहाभ्यामावृत्तिप्रकारमाह । द्रव्यस्य चरुपुरोडाशादेः सूच्मो विपाकः परिणामो देहांतरारंभको येन संपरिष्वको गच्छति। य एव श्रुतावष्णव्देनोक्तः इति तु पंचम्यामाहुतावापः पुरुपवचमो भवंतीति । पाठांतरे द्रव्यश्ववदेन तेजोमात्रा-शब्दोक्तानींद्रियाणि । ऊष्मविपाकशब्देन हृद्याग्रयद्योतः । तथा च श्रुतिः । स इमास्तेजोमात्राः समभ्याददानो हृद्यमेवान्वकामदिति । तथा तस्य हैतस्य हृद्याग्रं प्रद्योतते तेनैप आत्मा निष्का-मतिति । भूमादिशब्दैस्तत्तदिममानिन्यो देवताः तत्रापक्षयः कृष्णपक्षः सोमः सोमलोकः । तत्र श्रुक्तभोगस्यावरोहणप्रकारमाह । दर्ग इत्यादि । विपरीतलक्षणया विशिष्टमोगक्षयशोकापिना देहल्यमेनादर्शनसुज्यते । एतदुक्तं भवति । भृतस्चमयुक्तो धूमाद्यातिवाहिकदेवताशिः सोमलोकं प्रापितस्तद्भोगावसाने विलीनदेहो वृष्टिहारेणीपिचिवीरुधादिसाम्यापत्तिक्रमेण जायते । एवं पुनर्भवहेतः

श्रीघरो

3094

1301

पितृयानं प्रवृत्तकर्ममार्ग इति ॥५०॥ चमेश हे भूपते । पुनर्भवमेवाद । एकैकव्येन प्रत्येकं क्रमेण भूत्वा तत्तत्तानिच्यं प्राप्येह भूमौ जायते ॥ ५१ ॥ तत्राधिकारिणमाह । निषेकादीति । अन्य-स्विष्टादिकार्यप्येवं जन्म न लभत इत्यर्थः । निवृत्तकर्मनिष्ठस्योपासनादिविशेषप्रपदिशन्निर्विरादिमार्गेण ब्रह्मलोकप्राप्तिमाह । इंद्रियेष्वित्यादिना। यद्वा । द्रव्ययन्नेषु हिंसाया दुर्निवारत्वादिष्ठ्यं निवृत्तं कर्मेंव दर्शयन्नाह । ज्ञानेन दीप्यंत इति तथा तेषु । इंद्रियव्यापाराणामिष्टापूर्तादीनामिद्रियतावन्मात्रतां भावयंतीत्यर्थः । एवमुत्तरत्रापि ॥५२॥ कर्मो दर्शनादिसंकल्परूपे मनिस वैकारिकं विकारयुक्तं मनो वाचि विष्यादिलक्षणया वाचा हि मनः कर्तृत्वादिविकारं भजति । वर्णानां समाम्नाये सम्रदाये तद्विशेषत्वाद्वाचः स्वरेऽकारादिस्वरत्रयात्मके शोंकारं विदी तं न च नादे प्राणे स्वा-रमिन महित ब्रह्माणि ॥ ५३ ॥ अग्निरिति । तत्तदिभानिन्यो देवतास्ताः प्राप्नोतिति पूर्ववत् । दिवाऽहः प्राह्मस्तरयैवांतः । राका ग्रह्मस्यते । यद्वा । प्राह्मो राका इति च पुराणमतम् । उत्तरं त्वयनम् । स्वराद्वाद्वा विकारणं च सर्वसाक्षिरवेनान्वयात्साचिस्वरूपे विलाप्य त्यो भवति । तेषां च व्यभिचारिणां साच्याणां लये ग्रह आस्मा भवति मुन्यत इत्यर्थः ॥ ५४ ॥ यथेतरो कारणोपाधिः प्राह्मो भवति । कारणं च सर्वसाक्षिरवेनान्वयात्साचिस्वरूपे विलाप्य तुर्यो भवति । तेषां च व्यभिचारिणां साच्याणां लये ग्रह आस्मा भवति मुन्यत इत्यर्थः ॥ ५४ ॥ यथेतरो

अन्नं रेत इति स्मेश पितृयानं पुनर्भवः ॥ एकैकश्येनानुपूर्वं भूत्वा भूत्वेह जायते ॥ ५१ ॥ निषेकादिश्मशानांतैः संस्कारैः संस्कृतो द्विजः ॥ इन्द्रियेषु कियायज्ञान्ज्ञानदीपेषु जुह्वति ॥ ५२ ॥ इन्द्रियाणि मनस्यूमों वाचि वैकारिकं मनः ॥ वाचं वर्णसमाम्नाये तमोंकारे स्वरे न्यसेत् ॥ ओंकारं विंदो नादे तं तं तु प्राणे महत्यमुम् ॥ ५३ ॥ अग्निः सूर्यो दिवा प्राह्वः शुक्को राकोत्तरं स्वराट् ॥ विश्वश्च तैजसः प्राज्ञस्तुर्य आत्मा समन्वयात् ॥ ५४ ॥ देवयानिमदं प्राहुर्भूत्वा भूत्वाऽनुपूर्वशः ॥ आत्मयाज्युपशांतात्मा ह्यात्मस्थो न निवर्तते ॥ ५५ ॥ य एते पितृदेवानामयने वेदनिर्मिते ॥ शास्त्रेण चन्नुषा वेद जनस्थोऽपि न मुह्यति ॥ ५६ ॥ आदावंते जनानां सद्बिहरंतः परावरम् ॥ ज्ञानं ज्ञेयं वचो वाच्यं तमो ज्योतिस्त्वयं स्वयम् ॥ ५० ॥ आवाधितोऽपि ह्याभासो यथा वस्तुत्रया स्मृतः ॥ दुर्घटत्वादेद्वियकं तद्वदर्थविकल्पितम् ॥ ५८ ॥ क्षित्यादीनामिहार्थानां क्राया न कत-माऽपि हि ॥ न संघातो विकारोऽपि न पृथङ्नान्वितो मृषा ॥ ५९ ॥ धातवोऽवयवित्वाच तन्मात्रावयवैर्विना ॥ न स्युर्ह्यसत्यवयविन्यसन्नवयवो-

भृत्वा निवर्तते तथा न निवर्तत इत्य : ॥ ५५ ॥ वेदेन निर्मित ते धूममिसंभवंतीत्यादिना ते अचिरिभसंभवंतीत्यादिना च निश्चयेन विविच्य ज्ञापिते इत्यर्थः । जनस्थोऽपि देहस्थोऽपि न मुम्नित ॥ ५६ ॥ तत्र हेतुमाह । आदाविति । जनानां देहानामादौ कारणत्वेनांते चावित्वेन यत्सत्तथा बिहर्भोग्यमंतर्भोक्तृ परमवरं चोचनीचम् । तमोऽप्रकाशः । ज्योतिः प्रकाशः तचु सर्वमयं ज्ञानी स्वयमेव न तस्माद्वयतिरिक्तं वस्तु किंचिदस्ति येन मुद्धोदित्यर्थः ॥ ५७ ॥ नचु ति कथं पृथगर्थस्तस्यापि प्रतीयते तत्राह । आवाधितस्तर्कविरोधेन सर्वतो वाधितोऽप्याभासः प्रतिविधा-दिवस्तुतया यथा स्मृतस्तद्वदेदियकं सर्वमर्थत्वेन विकल्पितं न तु परमार्थतः दुर्घटत्वात् ॥५८॥ तदेवाह । क्षित्यादीनां पंचभूतानां छाया ऐक्यवुद्धचालंबनरूपं देहादिसंप्रातारंभपरिणामानां मध्ये कतमाऽप्यन्यतमाऽपि न भवति । न तावत्तेषां संघातो वृक्षाणामिव वनम् । एकदेशाक्ष्रणे सर्वाक्ष्रणानुपपत्तेः । न ह्येकस्मिन्वृक्ष आकृष्टे सर्वं वनमाकृष्यते । न च विकार आरब्धोऽत्यवी । अपिशब्दान परिणामोऽपि । कृतः स कि स्वावयवेभ्यः परिणातेभ्यो वा पृथक् तदन्वतो वा । न तावदत्यंतं पृथक् । तथाऽप्रतितेः । न चान्वितः स कि प्रत्यवयवं सर्वोऽप्यन्वेत्यंशेन वा । आद्ये

अंगुलिमान्नेऽपि देहबुद्धिः स्यात् । द्वितीये तस्याष्यंशांगीकारे सत्यनवस्था स्यादतो मृषैवेत्यर्थः ॥ ५९ ॥ एवं देहादेमिंध्यात्वमुक्त्वा तद्वेतुनां क्षित्यादीनामपि मिध्यात्वमाह । धारयंतीति धातवी महाभूतानि तन्मान्नैः स्क्मैरवयवैविना न स्युः । अवयवित्वाचेपामपि । तद्विवयवः सत्य इति चेत्तत्राह । उक्तप्रकारेणावयवे सत्यवयवोऽप्यंततोऽसन्नेव स्यात् । अवयविप्रतीत्यन्यथानुपपिति विना तत्सद्भावे प्रमाणामावादित्यर्थः । तदुक्तं पंचमस्कंधे । एवं निरुक्तं क्षितिशब्दवृत्तमित्यादि ॥ ६० ॥ नन्ववयविनोऽभाव आग्रमापायिषु बाल्यादिषु सोऽयं देवदत्त इति प्रत्यभिज्ञानं न स्यात् । तदुक्तं भद्दैः । आविभीवितिरोभावधर्मकेष्वनपायि यत् । तद्धमीति । तत्राह । स्यादिति । वस्तुनः परमात्मनो विकल्पे मेदेऽसिति । यद्वा । वस्तुनोऽविद्यया विकल्पे सिति पूर्वपूर्वारोपसाद्द्रयात्स एवेति अमः स्यात् स च तावदेव यावदिवद्यानिवृत्तिः । ननु सर्वमिध्यात्वे शास्त्रस्य विधिनिषेधकता कथं तत्राह । स्वप्नमध्ये जाप्रतस्यापन्यवस्था यथेति ॥ ६१ ॥ इदानीमुक्तमेवाद्वैतं भावना-त्रयोपदेशेन द्वीकरोति । भावाद्वैतिमिति चतुभिः वर्तयन्नालोचयन् । स्वानुभूत्या आत्मतत्त्वानुभवेन । त्रीन् जाप्रदादीन् । त्रय अवस्थास्त्रयः स्वप्ना इति श्रुतेः । यद्वा । वस्तुमेदबुद्धिरेकः स्वप्नः ।

उन्ततः ॥ ६० ॥ स्यात्सादृश्यभ्रमस्तावद्विकल्पेऽसति वस्तुनः ॥ जाग्रत्स्वापौ यथा स्वप्ने तथा विधिनिषेधता ॥६१॥ भावाद्वैतं क्रियाद्वैतं द्रव्या-द्वैतं तथाऽऽत्मनः ॥ वर्तयन्स्वानुभूत्येह त्रीन्स्वप्नान्धुनुते मुनिः ॥ ६२ ॥ कार्यकारणवस्त्वैक्यमर्शनं पटतंतुवत् ॥ अवस्तुत्वाद्विकल्पस्य भावाद्वैतं तदुच्यते ॥ ६३ ॥ यद्ब्रह्मणि परे साचात्सर्वकर्मसमर्पणम् ॥ मनोवाक्तनुभिः पार्थ क्रियाद्वैतं तदुच्यते ॥ ६४ ॥ आत्मजायामुतादीनामन्येपां सर्व-देहिनाम् ॥ यत्स्वार्थकामयोरेक्यं द्रव्याद्वैतं तदुच्यते ॥६५॥ यद्यस्य वाऽनिषिद्धं स्याद्येन यत्र यतो नृप ॥ स तेनेहेत कर्माणि नरो नान्येरनापदि ॥ ६६ ॥ एतेरन्येश्च वेदोक्तर्वर्तमानः स्वकर्मभिः ॥ गृहेऽप्यस्य गति यायाद्वाजंस्तद्भक्तिभाङ्नरः ॥ ६७ ॥ यदा हि यूयं नृपदेव दुस्त्यजादापद्गणा-दुत्तरतात्मनः प्रभोः ॥ यत्पादपंकरुहसेवया भवानहारपीन्निर्जितदिग्गजः कतून् ॥६८॥ अहं पुराऽभवं कश्चिद्गंधर्व उपवर्दणः ॥ नाम्नाऽतीते महाक्त्ये गंधर्वाणां सुसंमतः ॥ ६९ ॥ रूपपेशलमाधुर्यसौगंध्यप्रियदर्शनः ॥ स्त्रीणां प्रियतमो नित्यं मत्तस्तु पुरुलंपटः ॥ ७० ॥ एकदा देवसत्रे तु

ततस्तत्तद्धिकारभेदेन कर्मभेदबुद्धिर्द्वितीयः। ततो मत्कर्मसाधितमेतरफलं ममैव भोग्यमिति तृतीयः। तान्धुनुते निवर्तयित ॥ ६२ ॥ कार्यकारणयोर्वस्त्वैक्यस्य मर्शनमालीचनं तंतुरेव न पट इति ॥ ६३ ॥ मनोवाक्तनुभिः कृतानां कर्मणां समर्पणं तैः समर्पणिमिति वा। उद्देश्यफलभेदो हि क्रियाभेदे हेतुः। ईश्वरापेणे च तदमावात्क्रियाणामद्वैतम् ॥ ६४ ॥ अत्मनः स्वस्य जायादीनां च स्वार्थश्च कामश्च तयोर्देहादीनां पंचभृतात्मकत्वेन भोक्तृश्च परमात्मत्वेनाभेदालोचनेनार्थकामयोर्यदैक्यदर्शनिमत्यर्थः॥ ६५ ॥ उक्तानाश्चमधर्मानसंक्षिप्याह । यद्द्रव्यम् । येनोपायेन । यतः सकाशात् ॥ ६६ ॥ प्रस्तुतप्रुपसंहरति । एतैरिति । अस्य श्रीकृष्णस्य गतिम् । तद्भक्तिभाक्तस्य भक्तः ॥ ६७ ॥ एतत्सर्वसाधारणप्रुक्तम् । भक्तस्य तु भिक्तरेव सर्वपुरुपार्थहेतुरिति पाण्डवानेव लक्षीकृत्याह । यथा हीति । हे नृपदेव ! नृपदेवश्च सहायेर्दुस्त्यजादिति वा। आत्मनः श्रीकृष्णादेव प्रभोहेतोः अडभाव आर्षः । उत्कर्षणातरतेत्यर्थः । यथा यथाववत् । तमेव भजतेति शेषः । यद्वा। यथाऽऽपद्गणादुत्तीर्णस्त्वम् । यथा च क्रत्नहार्षीत्वथा श्रीकृष्णादेव तारकात्संसारादप्युत्तरेत्यर्थः ॥६८॥ श्रीकृष्णसेवा महतामवज्ञया अव्यति तत्क्व-

श्रीवरी

अ०१५

11324

पया च सिष्यतीति दर्शय-धृष्ट्वांतमाह । अहमिति सार्थेः पश्चिमः । नाम्ना उपवर्दणः ॥ ६९ ॥ पेशलं सौकुमार्य ह्यादिभिः वियं दर्शनं यस्य ॥ ७०॥ ७१ ॥ तदाह्वान् विद्वानुन्मनः सन् गन्धर्वाप्सरसां गणाः ॥ उपहृता विश्वसृग्भिहरिगाथोपगायने ॥ ७१॥ अहं च गायंस्तिद्विद्वांस्त्रीभिः परिवृतो गतः ॥ जात्वा विश्वसृजस्तन्मे हेलनं होपुरोजसा ॥ याहि त्वं शृद्धतामाश्च नष्टश्रीः कृतहेलनः ॥७२॥ तावहास्यामहं जज्ञे तत्रापि ब्रह्मवादिनाम् ॥ शृश्रृषयाऽनुषङ्गेण प्राप्तोऽहं ब्रह्मपुत्र-ताम् ॥ ७३ ॥ धर्मस्ते गृहमेधीयो वर्णितः पापनाशनः ॥ गृहस्थो येन पदवीमञ्जसा न्यासिनामियात् ॥ ७४ ॥ यूयं नृत्वोके वत सृरिभागा लोकं पुनाना मुनयोऽभियन्ति ॥ येषां गृहानावसतीति साक्षाद्गृहं परं ब्रह्म मनुष्यिलिंगम् ॥७५॥ स वा अयं ब्रह्म महद्विमृग्यकेवल्यनिर्वाणमुखानुभृतिः ॥ प्रियः मुहृद्धः खलु मानुलेय आत्मार्हणीयो विधिकृद्गुरुश्च ॥ ७६ ॥ न यस्य साक्षाद्भवपद्मजादिभी रूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितम् ॥ मौनेन भक्त्योप्यामेन पूजितः प्रसीदतामेष स सात्वतां पतिः ॥७७॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति देवर्षिणा प्रोक्तं निशम्य भरतवर्षभः ॥ पूजयामास सुपीतः कृष्णं च प्रमिविह्वलः ॥ ७८ ॥ कृष्णपार्थानुपामन्त्र्य पूजितः प्रययौ मुनिः ॥ श्रुत्वा कृष्णं परं ब्रह्म पार्थः परमविस्मितः ॥ ७९ ॥ इति दाक्षायणीनां ते पृथम्वंशाः प्रकीरिताः ॥ देवासुरमनुष्याद्या लोका यत्र चराचराः ॥८०॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे प्रहादानुचरिते युधिष्ठिरनारद्वसंवादे सदाचारनिर्णयो नाम पञ्चदशोऽभ्यायः ॥ १५ ॥

गायन्नेव गतः ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ त्वं तु कृतार्थ एवेति हर्षेण पुनः पूर्वञ्लोकानेव पठित । यूयमिति । शेषं स्पष्टम् ॥ ७५-८० ॥ सप्तमस्कन्धगूढार्थपदभावार्थदीपिका ॥ संसेव्यतां सदा सद्भिर्यतिश्रीधरनिर्मिता ॥ १ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

॥ श्रीनारायणार्पणमस्तु ॥

समाप्तोऽयं सप्तमः स्कन्धः ।







॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ नमःश्रीपरमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरंदाय भक्तजनमानसिनवासाय श्रीरामचन्द्राय ॥ अथाष्टमे चतुर्वंशत्यध्यायैर्मनुवर्णनम् ॥ तत्सुतैर्ऋषिदेवेन्द्रैर्मुर्तिभिश्व हरेः सह ॥ १ ॥ प्रतिमन्वंतरं चैव मन्वाद्याः षट् पृथक्षृथक् ॥ प्रवर्तयति सद्धुर्मान्यालयन्त्याचरंति च ॥ २ ॥ अतो मन्वन्तरस्योक्तं सद्धर्म इति लक्षणम् ॥ येन वै वित्यमाणेन नरो न निरयं व्रजेत् ॥ ३ ॥ यत्र तु प्रथमे स्वायंभुवः स्वारोचिषस्तथा ॥ उत्तमस्तामसश्चेति चतुर्मनुनिरूपणम् ॥ ४ ॥ स्वायंभुवेऽन्तरेऽनंतदृरंतगुणवर्णनात् ॥ मृदितः परिपप्रच्छ सर्वमन्वन्तरिर्धितिम् ॥५॥ स्वायंभुवस्येति त्रिभिः । यत्र विश्वसूजां मरीच्यादीनां मनुकन्यासु पुत्रपौत्रादिसर्गः ॥ ४ ॥ महीयसो हरेः । अत्र क्वचिद्वहुपाठांतरमस्ति तदुपेक्षितमस्माभिः ॥ २ ॥ यस्मिन्नतीते यत्कृतवान् यस्मिन्ननागते यत्कर्तो करिष्यत्यद्य वा वर्तमाने यत्करते तद्वदेत्यन्वयः ॥३॥ अस्मिन्कल्पे पण्मनवो व्यतीताः ॥४ तस्य मनोर्दुहित्रोः कपिलयज्ञमूर्तिस्यां पुत्रतां गतः प्राप्तः ॥५॥ वारं तुश्वं तपस्तप्यमानः । समाधावनुभृतिमदं वच्यमाणं निद्रितोच्छ्नसित्वदिस्मित इवोपदिशन्निवानवदिन्नव चाष्टभिः इलोकैरन्वाह ॥८॥ येन चिदातमना विश्वं चेतयते चेतनीभवति । विश्वंतुयंन

॥ ॐनमो भगवते वासुदेवाय ॥ राजोवाच ॥ स्वायंभुवस्येह गुरो वंशोऽयं विस्तराच्छुतः ॥ यत्र विश्वसृजां सर्गों ममूनन्यान्वदस्व नः ॥ १ ॥ यत्र यत्र हरेर्जन्म कार्याणि च महीयसः ॥ गृणित कवयो ब्रह्मस्तानि नो वद शृण्वताम् ॥ २ ॥ यद्यस्मिन्नंतरे ब्रह्मन्भगवान्विश्वभावनः ॥ कृतवान्कुरुते कर्ता ह्यतीतेऽनागतेऽद्य वा ॥ ३ ॥ ऋषिरुवाच ॥ मनवोऽस्मिन्व्यतीताः षट् कल्पे स्वायंभुवादयः ॥ आद्यस्ते कथितो यत्र देवादोनां च संभवः ॥ ४ ॥ आकृत्यां देवहृत्यां च दुहित्रोस्तस्य व मनोः ॥ धर्मज्ञानोपदेशार्थं भगवान्पुत्रतां गतः ॥ ५ ॥ कृतं पुरा भगवतः किष्ठस्यानुविणितम् ॥ आख्यास्य भगवान्यज्ञो यचकार कुरुद्धह ॥ ६ ॥ विरक्तः कामभोगेषु शतरूपापतिः प्रभुः ॥ विस्वय राज्यं तपसे सभायों वनमाविशत् ॥ ७ ॥ सुनंदायां वर्षशतं पदेकेन भुवं स्पृशन् ॥ तप्यमानस्तपो घोरमिदमन्वाह भारत ॥ ८ ॥ मनुरुवाच ॥ येन चेतयते विश्वं विश्वं चेतयते न यम् ॥ यो जागित शयानेऽस्मिन्नायं तं वेद वेद सः ॥ ९ ॥ आत्मावास्यमिदं विश्वं यिक्वं चुर्णमुपधावत ॥ ११ ॥ न यस्याद्यंतौ मध्यं च स्वः परो

चेतयते न चेतनीकरोति । स्वत एव चिद्र्पत्वात् । तत्र हेतुः । अस्मिन् शयाने स्वपित यो जागितं साक्षितया वर्तते । अहो चित्रं नायं जनस्तं वेद । स तु इमं वेद ॥ ९ ॥ तस्येश्वरत्वं दर्शयन् लांकस्य हित्रमुपिद्शिति । आत्मना ईश्वरेणावास्यं सचाचैतन्याम्यां संव्याप्तं विश्वं सर्वं जगत्यां लोके यित्किचिजाम् तृ तजातमतस्तेनैवेश्वरेण यित्किचिच्यक्तं दत्तं धनं तेनैव श्वंजीथाः भोगान्श्वंच्य । यहा । तस्यित्वित्ता त्यक्तेनेश्वरापणेन श्वंजीथान स्वार्थम् । कस्यित्वित्ति धनं मा गृधो माभिकांशीः । यहा । कस्यित्विति कस्यान्यस्य धनमस्ति यतो धनाकांक्षा क्रियेतेत्यर्थः । तथा च श्रुतिः । ईशावस्यमिति यथावलोकमेव ॥१०॥ ननु यदि सर्वं व्याप्नोति तिहं चज्ञुरादिभिः किं न प्रतीयते तत्राह । यं प्रयंतं जनश्रश्वं न पश्यति चज्ञुराद्यविषयत्वात् । निहं प्रमातारं प्रमाणं विषयीकरोतीति भावः । तथा च श्रुतिः । चज्ञुपश्चज्ञुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यादि । ननु तिहं घटनाशे देवदत्तस्य तिह्रपयं चाज्ञुवं ज्ञानमिवेश्वरस्यापि स्वरूपत्वे तिह्रपयं ज्ञानं नश्येचत्राह । यस्य तु विषयत्वश्चर्याते । नत्वदाकारेणोत्पन्नाया वृत्तरेव नाशो न स्वतःसिद्धज्ञानस्य । निहं सिवत्प्रकाशः प्रकाश्यताति भावः । भृतानि निलयो यस्य तं सर्वातर्यामिणं

तथापि सुपर्ण शोभनपतनमसंगसुपधावत भजध्वम् ॥११॥ तस्य स्वरूपस्य नित्यत्वमेवोपपादयन्नाह । न यस्येति । अमृन्याद्यन्तादीनि विश्वस्य यस्माद्भवंति विश्वनं च यत् यद्रूपमतएवाव्यभि-चारित्वात्त इतं सत्यं महत्परिपूर्णं ब्रह्म ॥१२॥ नतु विद्यं चेत्तद्रपं तर्हि तस्य कुतो जन्माद्यभावः स्वप्रकाशात्वं वा कथं वा जगज्जन्मादिकर्तृत्वेन विकारिणः सत्यत्वं पूर्णत्वं च तत्राह । स ईशोऽ-जः सच्वक्च स्वप्रकाशक्च निर्विकारो विक्वं कायो यस्य पुरुणि हुतानि नामानि यस्य तथाविधोऽपि यतोऽस्य विश्वस्य जनमादिस्वशक्त्या मायया धत्ते । तां च नित्यसिद्धया विद्ययोदस्य हित्वा निष्किय एवास्ते ॥१३॥ यस्मादेवमीक्त्ररः कर्म कृत्वा संत्यज्य नैष्कम्येणास्ते । अथास्माद्धेतोः ऋषयोऽप्यग्रे आदी कर्माणि कुर्वेति । किमर्थमकर्महेतवे मोक्षार्थम् । पाठांतरे कर्मनाशाय हि यस्मात् ॥१४॥ नन्बीहमानः कर्मभिरवगुंठितः कोशकार इव बध्येतैव तत्राह । ईहत इति । अतस्तमन्वर्तमाना ये ते नावसीदंति न विपन्नंते ॥१५॥ तदेवं लोकानुब्रहाय विश्वसृध्यादि यः करोति श्रीरामकृष्णाद्यवतारैश्च वेदोक्तमध्याचरतितं शरणं ब्रजामीत्याह । तिमिति । निजं वर्तमं नरावतारानुरूपो मार्गस्तत्र सम्यक् स्थितमत ईहमानं कर्माचरन्तम् । तथाऽपि जीववैलक्षण्यमाह । नांतरं बहिः ॥ विश्वस्यामूनि यद्यस्माद्विश्वं च तद्दतं महत् ॥ १२ ॥ स विश्वकायः पुरुहूत ईशः सत्यः स्वयंज्योतिरजः पुराणः ॥ धत्ते उस्य जनमा-द्यजयात्मशक्त्या तां विद्ययोदस्य निरोह आस्ते ॥१३॥ अथाग्रे ऋषयः कर्माणीहंते उकर्महेतवे ॥ ईहमानो हि पुरुषः प्रायो उनीहां प्रपद्यते ॥१४॥ ईहते भगवानीशो न हि तत्र विष्जुते ॥ आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदंति येऽनु तम् ॥१५॥ तमीहमानं निरहंकृतं बुधं निराशिषं पूर्णमनन्यचो-दितम् ॥ नृन् शिक्षयंतं निजवतर्मसंश्थितं प्रभुं प्रपद्येऽखिलधर्मभावनम् ॥१६॥ श्रीशक उवाच ॥ इति मंत्रोपनिपदं व्याहरन्तं समाहितम् ॥ दृष्टा-उसुरा यातुषाना जग्धुमभ्यद्रवन्त्रुधा ॥ १७ ॥ तांस्तथा अवसितान्वीच्य यज्ञः सर्वगतो हरिः ॥ यामैः परिवृतो देवैर्हत्वा अशासित्त्रविष्टपम् ॥१८॥ स्वारोचिषो द्वितीयस्तु मनुरग्नेः सुतोऽभवत् ॥ द्यमत्सुषेणरोचिष्मत्प्रमुखास्तस्य चात्मजाः ॥ १९ ॥ तत्रेंद्रो रोचनस्त्वासीद्देवाश्च तुपितादयः ॥ ऊर्जस्तंभादयः सप्त ऋषयो ब्रह्मवादिनः ॥२०॥ ऋषेरतु वेदशिरसस्तुषिता नाम पत्न्यभूत् ॥ तस्यां जज्ञे ततो देवो विभुरित्यभिविश्रतः ॥ २१ ॥ अष्टाशीति सहस्राणि मुनयो ये धृतव्रताः ॥ अन्वशिचन्व्रतं तस्य कौमारब्रह्मचारिणः ॥ २२ ॥ तृतीय उत्तमो नाम प्रियव्रतस्रतो मनः ॥ पवनः मुञ्जयो यज्ञहोत्राद्यास्तत्सुता नृप ॥ २३ ॥ विसष्ठतनयाः सप्त ऋषयः प्रमदादयः ॥ सत्या वेदश्रुता भद्रा देवा इन्द्रस्तु सत्यजित् ॥ २४ ॥ धर्मस्य निरहंकुतं निराशिपमनन्यचोदितांमति च निरहंकारत्वे हेतुः । बुधम् । निराशीस्त्वे हेतुः । यूर्णम् । अनन्यनियुक्तत्वे हेतुः । प्रभुम् । तथाऽपि कर्मानुष्ठाने हेतुः । नुन्स्वाचारेण शिक्षयंतम् । तिरक-मथ तत्राह । आंखलान्धर्मानभावयति प्रवर्तयतीति तथा तम् ॥१६॥ समाहितमपि संतं मंत्रोपनिषदं व्याहरंतं दृष्ट्वा सुप्तोच्छ्वसितवद्विवशमिव मन्वाना असुरा यातुर्धानाइच अवानिमित्तेन जम्धुमत्त-मम्यद्रवन्नभिदु हुबुः ॥१७॥ यामैः स्वपुत्रः। त्रिविष्टपं स्वर्गमपालयत् । स्वयमेवेन्द्रो बभुवेत्यर्थः । तत्र प्रतिमन्वन्तरं मन्वादयः पडन्येऽन्ये भवंति । तथाहि स्तो द्वादशे वच्यति । मन्वंतरं मन्देवा मनुषुत्राः कुरेखरः ॥ ऋषयोऽशावतास्थ हरेः पङ्विधमुच्यत इति । तत्राद्ये स्वायंभ्रवो मनुः । प्रियत्रतोत्तानपादौ मनुषुत्रौ । यामादयो देवाः । मरीचिप्रमुखाः सप्त ऋषयः । यज्ञो हरेरवतारः । इन्द्रक्च म एवेति तन्मन्वंतरं पश्चविधसेव तच्चतुर्थस्कंघोपक्रमे निरूपितम् ॥१८॥ द्वितीयादिषु त्रिषु मन्वतिरेषु मन्वादिपट्कमाह । स्वारोचिपो द्वितीयस्त्विति यावद्गजेन्द्रमोक्षप्रश्नम् । १९-२१॥

श्रीधरी

200 9

11 8 11

विभोरसाधारणं चिरतमाह । अष्टाशीति सहस्राणीति ॥ २२-२५ ॥ सत्यजित इन्द्रस्य सखा सन् ॥ २६ ॥ उत्तमस्तृतीयो मनुस्तस्य आता तामसश्रतुर्थो मनुः ॥२७॥ त्रिशिख ईश्वर इन्द्रः ॥ २८ ॥ अन्यानिष विशिष्टपराक्रमान्देवानाह । देवा वैधृतय इति ॥ २९ ॥ हिरित्याहृतो व्याहृतः ग्रहात् ॥ ३० ॥ अमृषुचत् मोचयामास ॥ ३१ ॥ श्रवणेच्छायां हेतुः । तत्कथासु तासु कथासु । सा कथत वा सुमहत्युण्यम् । पुण्यस्य विशेषणं धन्यमित्यादि ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे टीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ तुर्ये मन्त्रन्तरे प्रोक्तं गर्जेंद्रस्य विमोक्ष-णम् ॥ द्वितीयादित्रिभिस्तन् विस्तरेणोपवर्ण्यते ॥ १ ॥ द्वितीये तु गर्जेद्रस्य गजीभिः क्रीडतो जले ॥ दैवाद्ग्राहगृहीतस्य हरिस्मृतिरुदीर्यते ॥२॥ आसीदस्ति ॥ १ ॥ तावता योजनायुतेन । सन्तायां तु भगवान्पुरुषोत्तमः ॥ सत्यसेन इति रूयातो जातः सत्यत्रतैः सह ॥ २५ ॥ सो अनुतत्रतदुःशीलानसतो यक्षराक्षसान् ॥ भूतद्वहो भूत-गणांस्त्ववधीत्सत्यजित्सखः ॥ २६ ॥ चतुर्थं उत्तमभाता मनुर्नाम्ना च तामसः ॥ पृथुः ख्यातिर्नरः केतुरित्याद्या दश तत्सुताः ॥ २७ ॥ सत्यका हरयो वीरा देवास्त्रिशिख ईश्वरः ॥ ज्योतिर्धामादयः सप्त ऋषयस्तामसे उन्तरे ॥२८॥ देवा वैधृतयो नाम विधृतेस्तनया नृप ॥ नष्टाः कालेन यैवेदा विधृताः स्वेन तेजसा ॥२९॥ तत्रापि जज्ञे भगवान्हरिण्यां हरिमेधसः ॥ हरिरित्याहृतो येन गजेंद्रो मोचितो ग्रहात् ॥ ३० ॥ राजोवाच ॥ बाद-रायण एतत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयम् ॥ हरिर्यथा गजपतिं ग्राहग्रस्तममूमुचत् ॥ ३१ ॥ तत्कथासु महत्पुण्यं धन्यं स्वस्त्ययनं शुभम् ॥ यत्र यत्रोत्त-मश्लोको भगवानगीयते हरिः ॥३२॥ सूत उवाच ॥ परीक्षितैवं स तु बादरायणिः प्रायोपविष्टेन कथासु चोदितः ॥ उवाच विप्राः प्रतिनंद्य पार्थिवं मुदा मुनीनां सदिस स्म शृष्वताम ॥३३॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे मन्वंतरानुचरिते प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ आसीद्विरिवरो राजं स्त्रिकूट इति विश्रतः ॥ क्षीरोदेनावृतः श्रीमान्योजनायुतमुच्छितः ॥ १ ॥ तावता विस्तृतः पर्यक् त्रिभिः शृंगैः पयोनिधिम् ॥ दिशः खं रोचयत्रास्ते रौप्यायसहिरण्मयैः ॥ २ ॥ अन्यैश्र ककुभः सर्वा रत्नधातुविचित्रितैः ॥ नानाद्रुमळतागुल्मैर्निर्घो पैनिर्झरांभसाम् ॥ ३ ॥ स चावनिज्यमानांत्रिः समंतात्पयऊर्विभिः ॥ करोति श्यामलां भूमिं हरिन्मरकताश्मभिः ॥ ४ ॥ सिद्धवारणगन्धर्वविद्याधरमहोरगैः ॥ किन्नरैरप्स-रोभिश्च कीडिद्भिर्जुष्टकन्दरः ॥ ५ ॥ यत्र सङ्गीतसन्नादैर्नदद्गुहममर्षया ॥ अभिगर्जति हरयः श्लाघिनः परशंकया ॥६॥ नाना ५५रण्यपशुत्रातसंकुल-द्रोण्यलंकृतः ॥ चित्रद्रमपुरोद्यानकलकंठविहंगमः ॥ ७ ॥ सरित्सरोभिरच्छोदैः पुलिनैर्मणिवालुकैः ॥ देवस्त्रीमज्जनामोदसौरभांव्वनिलैर्युतः ॥ ८ ॥ पर्यक परितः। त्रिकूटसमाख्याबीजमाह । त्रिभिः शृंगैर्गुख्यैः ॥ २ ॥ अन्यैनिर्झरांभसां निर्घोषेश्व ककुभः सर्वा रोचयत्रास्त इति पूर्वेणैवान्वयः । कथंभूतैः शृंगैः । रत्नैर्घातुभिश्व विचित्रितैः । नानाविधानां द्वमलतानां गुल्मा येषु तैः ॥ ३ ॥ पयस ऊमिभिः समंतादवनिज्यमाना अंघयो मृलप्रांता यस्य । हरिद्धिः पलाशवर्णैः ॥४॥५॥ किन्नरादीनां सङ्गीतसन्नादैर्नदंत्यो गुहा यस्मि-न्प्रदेशे तम्भिगर्जीत । हरयः सिंहाः । अमर्पया असहनेन ॥ ६ ॥ नाना ये आरण्याः पशवस्तेषां वातैः संकुलाभिद्रीणीभिरलंकृत आस्ते । किंच चित्रा द्वमा येषु सुरोद्यानेषु कलकंठा मधुर-स्वना विहङ्गमा यस्मिन् ॥ ७ ॥ किंच स्वच्छोदकैः सरित्सरोभिर्युतः । मणय इव वाछका येषु तैः पुलिनैश्र युतः । देवस्त्रीणां मझनेन य आमोदसीन सौरभयुक्तान्यंबृत्यनिलश्र तैश्र युत आस्ते

แรก

।।८।। तस्य द्रोण्यां वरुणस्योद्यानमास्ते ।।९।। गिरिवनादि सर्व घ्येयमिति वच्यत्यतो गिरिम्नुपवर्ण्य वनं वर्णयति । सर्वतोऽलंकतमिति । पुनिर्गिरं वर्णयति मंदारैरिति चतुर्मिः । मंदारादिभिर्शृत इत्यन्वयः ॥१०-१३॥ तस्मिन् गिरौ सर आस्ते । तद्वर्णयति । सुविपुलमित्यादिसार्थैः पश्चिमः । लसंति कांचनपङ्कजानि यस्मिन् ॥१४॥ कुमुदादीनां श्रिया ऊर्जितम् । कलः स्वनो येषां तैः शक्कंतिक्च निर्नुष्टम् ॥१५॥ चक्राह्वैः सारसेरप्याकीर्णम् । जलक्ककुटादीनां कुलैः कृजितम्॥१६ ॥ मत्स्यानां कच्छपानां च संचारेण चलतां पद्मानां रजमां युक्तं पयो यस्मिस्तत् ॥१७॥१८॥ स्वर्णाम् अपन्ते उपनित्यं पर्याक्रस्य पर्याक्रस्य स्वर्णास्य स्वर्यास्य स्वर्णास्य स्वर्णास्य स्वर्णास्य

तस्य द्रोण्यां भगवतो वरुणस्य महात्मनः ॥ उद्यानमृतुमन्नाम आक्रीडं सुरयोपिताम् ॥ ९ ॥ सर्वतो उत्रंकृतं दिव्यैर्नित्यं पुष्पफल्रहुमेः ॥ मन्दारैः पारिजातैश्च पाटलाशोकचम्पकैः ॥१०॥ चूतैः प्रियालैः पनसेराष्ट्रेराम्रातकैरपि ॥ ऋमुकैर्नारिकेलैश्च खर्जू रैवींजपूरकैः ॥ ११ ॥ मधुकैः सालतालेश्च तमालैरसनार्जुनैः ॥ अरिष्टोदुम्बरप्लचैर्व टैः किंशुकचन्दनैः ॥१२॥ पिचुमन्दैः कोविदारैः सरलैः सुरदारुभिः ॥ द्राचेन्नुरम्भाजम्बुभिर्वदर्यक्षाभयामलैः ॥ १३ ॥ बिल्वैः कपित्थैर्जवीरैर्वृतो भन्नातकादिभिः ॥ तस्मिन्सरः सुविपुलं लसत्कांचनपङ्कजम् ॥ १४ ॥ कुमुदोत्पलकह्वारशतपत्रियोर्जितम् ॥ मत्तषर्पदिनिर्घृष्टं शकुन्तैश्च कलस्वनैः ॥१५॥ हंसकारण्डवाकीर्णं चक्राह्नैः सारसैरपि ॥ कलकुक्कुरकोयप्टिदात्यृहकुलक् जितम् ॥१६॥ मतस्यकन्छ-पसञ्चारचलत्पद्मरजःपयः ॥ कदम्बवेतसनलनोपवंजुलकेर्वृतम् ॥ १७ ॥ छुंदैः कुरवकाशोकैः शिरीपैः कुटजेंगुदैः ॥ कुव्जकैः स्वर्णयृथीभिर्नागपुत्राग-जातिभिः ॥ १८ ॥ मिल्लकाशतपत्रैश्च माधवीजालकादिभिः ॥ शोभितं तीरजैश्चान्यैनित्यर्त्तुभिरलं दुमैः ॥१९॥ तत्रैकदा तिद्विरिकाननाश्रयः करे-णुभिर्वारणयूथपश्चरन् ॥ सकण्टकानकीचकवेणुवेत्रविद्धशालगुलमं प्ररुजनवनस्पतीन् ॥ २०॥ यद्गन्धमात्राद्धरयो गजेन्द्रा व्याघादयो व्यालमुगाः सखड़ाः ॥ महोरगाश्चापि भयादुद्रवन्ति सगौरकृष्णाः शरभाश्चमर्यः ॥२१॥ वृका वराहा महिषर्चशल्या गोपुच्छशालावृकमर्कटाश्च ॥ अन्यत्र चुद्रा हरिणाः शशादयश्चरन्त्यभीता यदनुग्रहेण ॥२२॥ स घर्मतप्तः करिभिः करेणुभिर्वृतो मदच्युत्कलभैरनुद्रुतः ॥ गिरिं गरिम्णा परितः प्रकम्पयित्रपेटय-माणो अलिकुलैर्मदाशनैः ॥२३॥ सरो अनिलं पङ्कजरेणुरूषितं जिबन्विदूरान्मद्विह्वलेक्षणः ॥ वृतः स्वयूथेन तृषादितेन तत्सरोवराभ्याशम्यागमदुद्वतम् ॥२४॥ विगाह्य तस्मिन्नमृतांबु निर्मलं हेमारबिंदोत्पलरेणुवासितम् ॥ पपौ निकामं निजपुष्करोदुधृतमात्मानमद्भिः स्नपयन्गतक्कमः ॥ २५ ॥ स्व-पुष्करेणोद्भृतशीकरांबुभिर्निपाययन्संस्नपयन्यथा गृही ॥ घृणी करेणूः कलभांश्च दुर्मदो नाचष्ट कृच्छं कृपणोऽजमायया ॥२६॥ तं तत्र कश्चित्रप

नित्यमृतवः फलपुष्पादिसंपित्तहेतवो येपां तैरलं शोभितम् ॥ १९ ॥ तत्रैवं सत्येकदा तद्गिरिकाननाश्रयो वारणयूथपः करेणुभिश्वरंस्तृपादितेन स्त्रयूथेन वृतः सरोवरस्याभ्याशं सनीपमगमदिति पंचमेनान्वयः । किं कुर्वन् । कीचकवेणुवेत्रवंतं विशालं गुल्मं लतादिसंदर्भं वनस्पतीक्च प्रकानप्रभंजन् ॥२०॥ कथंभूतः । यस्य गंधमात्राद्धरयः सिंहा गर्जेद्राद्यक्च भयाद्द्रवंति पलायंते॥२१॥ वृकादयः क्षुद्रा अल्पाः प्राणिनोऽन्यत्र तद्दष्टिपथं त्यवत्वा चरंति ॥२२॥ पुनः कीदशः । घर्मतप्तः । मदच्युन्मदस्रावी । मदमक्तंतीति तथा तैः ॥२३॥२४॥ निजेन पुष्करेण कराग्रेणोद्धतम् ।

श्रीघरी

25 - T

11 2 1

हप्तदृष्टिः । आत्ममूलः स्वयंप्रकाशः।कृतः । परान्प्रकाशकाचचुरादेरिष परस्तस्यापि प्रकाशक इत्यर्थः । चचुषश्चचुरित्यादिश्रुतेः ॥ ४ ॥ तिरोहितमीक्षत इत्येतत्प्रपंचपूर्वकं दुर्ज्ञेयत्वं वदन्प्रार्थयते काले नेति द्वास्य म । पंचरवामतेषु नार्शं प्राप्तेषु । गहनं दुरवगाहम् । गभीरमनंतम् । तस्य तमसः । आदित्यवणं तमसः परस्तादिति श्रुतेः ॥ ५ ॥ अतएव देवादयो यस्य स्वरूपं न विदुः । जंतुरवीचीनः कोऽिष गंतुं ज्ञातुमीरितुं वक्तं वा । दुरत्ययं दुर्गममनुक्रमणं चिरतं कथनं वा यस्य सः । मा माम् ॥ ६ ॥ कथं तिहं तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेतीत्यादिश्रुतिरित्याञंक्य तन्ज्ञानोपायं
कथयन्नाह । दिरक्षव इति । अलोकव्रतं ब्रह्मचर्यादि अव्यामन्त्रित्रम् । भृतानामात्मभृतेष्वात्मदृष्टयः संतः । स मे गित्रस्तु ॥ ७ ॥ दुरत्ययानुक्रमणत्वं प्रपंचयन्प्रणमित न विद्यत इत्यादिना ।
लोकानामप्ययः प्रलयः संभवो जन्म तयोईहिन्यम् । तदर्थं यस्तानि जन्मादीनि स्वीकरोति तस्मै नम इत्युत्तरेणान्वयः ॥ ८ ॥ ब्रह्मणेऽरूपाय । अनंतशक्तये उरुरूपाय अत आक्चर्याणि
कर्माण यस्य तस्मै परेशाय नमः ॥९॥ आत्मप्रदीपाय प्रकाशांतरस्य विष्याय । ज्ञतः साक्षिणे प्रकाशकाय । परमात्मने जीवनियंत्रे । अतएव गिरां विद्रायाप्राप्याय । चेतसां चित्रवृत्तीनाम् । तथा च

ऽवतु मां परात्परः ॥ ४ ॥ कालेन पंचत्विमतेषु कृत्स्वरों। लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु ॥ तमस्तदासीद्गृहनं गभीरं यस्तस्य पारे अभिविराजते विभुः ॥ ४ ॥ न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जतुः पुनः को उर्हति गंतुमीरितुम् ॥ यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः स माऽवतु ॥ ६ ॥ दिदृश्ववो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः ॥ चरंत्यलोक्वतमव्रणं चने भृतात्मभृताः सुदृदः स मे गितः ॥ ७ ॥ न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा ॥ तथापि लोकाप्ययसंभवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमुन्छति ॥ ८ ॥ तस्मे नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनंतराक्तये ॥ अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे ॥ ९ ॥ नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने ॥ नमो गिरां विदृराय मनसञ्चेतसामि ॥१०॥ सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नेष्कम्येण विपश्चिता ॥ नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे ॥ ११ ॥ नमः शांताय घोराय मुढाय गुणधर्मिणे ॥ निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च ॥ १२ ॥ चेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाभ्यक्षाय साक्षिणे ॥ पुरुषायात्ममृलाय मृलप्रकृतये नमः ॥ १३ ॥ सर्वेन्द्रियगुणद्रष्ट्रे सर्वप्रत्यदेतवे ॥ असता छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः ॥ १४ ॥ नमो नमस्ते अखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय ॥

श्रुतिः । यता वाचो निवर्तते अप्राप्य मनमा सहेति ॥१०॥ एवमपि विपित्चता निपुणेन । नैष्कम्येण संन्यासेन । सन्वेन श्रुद्धेन । संन्यासयोगाद्यतयः श्रुद्धसन्ता इति श्रुतेः । प्रतिलम्याय प्रत्य-व्यवेन प्राप्याय । निर्वाणसुखसंविदे मोक्षानंदानुभृतये ॥११॥ गुण्धमिणे सन्वादिधमीनुकारिणे । ज्ञानधनाय चेति निर्विशेपत्वेऽपि प्रधानवैलक्षण्यसुक्तम् ॥ १२ ॥ साक्षिण इति सर्वाध्यक्षत्वेऽपि निर्विकारत्वसुक्तम् । आत्मनां चेत्रज्ञानां मृलाय । मृलस्य प्रधानस्यापि प्रकृतये उद्भवहेतवे । तत्र हेतुः । प्रस्पाय पूर्वमेव सते । तथा च श्रुतिः । पूर्वमेवाहमिहासमिति तत्पुरुषस्य प्रक्षत्वेपि । पूर्णायेति वौ ॥१३॥ सर्वे न्द्रयाणां ये गुणा विषयास्तेषां द्रष्टे । सर्वे प्रत्यया इंद्रियवृत्तयो हेतवो ज्ञापका यस्य तस्मै । तदेवाह । असताऽहंकारादिप्रपंचेन । छाययाऽसद्भूषया उक्ताय प्रतिविवेन विम्विताय । तत्र हेतुः । सद्भो विषयेष्वाभासो यस्य तस्मै । तदुक्तं तृतीये । यथा जलस्य आभास इत्यादिना। पाठांतरे असत्यस्य छाययाऽष्यसेनोक्ताय युक्ताय तदिष्ठानायेत्यर्थः ॥१४॥ अखिलकारणाय सर्वकारणाय सर्वकारणस्याय । अतएव स्वयं निष्कारणाय । कारणत्वेऽपि मृदादिवद्विकारं वारयित । अद्भुतकारणायिति । एवंभूतत्वे प्रमाणमाह । सर्वे आगमाः पंचरात्रादयः

श्रीघरो

w . 3

अ०३

11 3 11

गत्क्रमः सिक्षामं पर्पे ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ दीनिथयः करेणवस्तं केवलं विचुक्षुगुः ॥२८॥२९॥ मन उत्साहशक्तिर्वलं शारीरमोज ऐंद्रियं तेपाम् । सकलं बलादि । विपर्ययो विपरीत-मिथकम् । जलौकसो ब्राह्स्य ॥ ३० ॥ स इत्थं यदा प्राणस्य संकटमाप । यतो देही ॥३१॥ बुद्धिमेवाह । न मामिति । अहं न च प्रभवामि । यतो ब्राह्स्पेण केवलं विधातः पाशेनावृतस्त-धापि तं परं परमेश्वरं ब्रह्मादीनामयनमाश्रयभृतं शरणं यामि ॥३२॥ कोऽसौ यं शरणं यासि तत्राह । यः कश्रनेति । अन्तक एवोरगस्तस्मात् । तं शरणमीमहि ब्रजेम । यद्भयादित्यत्र श्रुतिः । भीषाऽस्माद्वातः पवते ॥ भीषोदेति सूर्यः ॥ भीषाऽस्मादिग्वर्वेद्रश्च ॥ सृत्युर्धावति पंचम इति ॥३३॥ इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कंथे टीकायां दितीयोऽध्यायः ॥२॥ तृतीये तु गर्जेद्रेण स्तृतो हिरिस्पेत्य तम् ॥ समुद्धार तं ब्राह्महाहं देवलशापतः ॥ १ ॥ जाष्यं जष्यं स्तोत्रम् । प्राञ्जनमित इंद्रयुम्नसंज्ञे॥ १ ॥ तस्मै नमो नमनमिधीमद्यभिध्यायेम केवलम् । ब्राह्महीतत्वेन काय-

देवचोदितो प्राहो बलीयांश्वरणे रुपाऽप्रहीत् ॥ यहच्छयेवं व्यसनं गतो गजो यथावलं सोऽतिवलो विचक्रमे॥ २७ ॥ तथाऽऽतुरं यूथपितं करेणयो विकृष्यमाणं तरसा बलीयसा ॥ विचुकुगुर्दीनिधयोऽपरे गजाः पार्षणिष्रहास्तारियतुं न चाशकत् ॥२८॥ नियुष्यतोरेयिमभेद्रनक्रयोविकर्पतोरंतरतो बिहिमथः ॥ समाः सहसं व्यगमन्महीपते स प्राणयोश्चित्रममंसतामराः ॥ २९ ॥ ततो गजेंद्रस्य मनोवलोजसां कालेन दीर्घण महानमूहच्यः ॥ विकृष्यमाणस्य जलेऽवसीदतो विपर्ययोऽभूत्सकलं जलोकसः ॥ ३० ॥ इत्थं गजेंद्रः स यदाऽऽप संकटं प्राणस्य देही विवशो यहच्छया ॥ अपार-यन्नात्मविमोक्षणे चिरं द्रष्याविमां बुद्धिमथाभ्यपद्यत ॥ ३१ ॥ न मामिमे ज्ञातय आतुरं गजाः कुतः करिण्यः प्रभवित मोचितुम् ॥ प्राहेण पाशेन विधातुरावृतोऽप्यहं च तं यामि परं परायणम् ॥३२॥ यः कश्चनेशो बिलनोऽन्तकोरगात्पचंडवेगादिभधावतो भृशम् ॥ भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्धयान्मत्युः प्रधावत्यरणं तमोमिहि ॥ ३३ ॥ इति श्रीमद्धागवते महापुराणे अष्टमस्कंधे मन्वन्तरानुवर्णने गजेंद्रोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं व्यवसितो बुद्धचा समाधाय मनो हदि ॥ जजाप परमं जाप्यं प्रागजन्मन्यनुशिक्षितम् ॥ १ ॥ गजेंद्र उवाच ॥ ॐ नमो भगवते तस्मे यत एतचिदात्मकम् ॥ पुरुपायादिबोजाय परेशायाभिधीमिहि ॥ २ ॥ यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयम् ॥ योऽस्मात्परस्माच परस्तं प्रपद्धे स्वयम्भुवम् ॥३॥ यः स्वात्मनीदं निजमाययाऽर्पितं क्वचिद्विभातं क्व च तित्रिरोहितम् ॥ अविद्धदक्साच्युभयं तदीक्षते स आत्ममूलो-

प्रणतेरशक्यत्वात् । स्वस्य तज्ज्ञानं संभावियतुं विशिनष्टि । यतिक्वद्भूषादेतहे हादिचिदात्मकं चैतनं भवति । तदुक्तम् । येन चेतयते विश्वमिति । तत्र हेतुः । पुरुषाय पूर्णं कारणत्वेन प्रविष्टाय । ननु प्रकृतिपुरुषो कारणिमिति प्रसिद्धं तत्राह । आदिः प्रकृतिवींजं पुरुषस्तद्भूषाय । प्रविष्टत्वेऽपि जीववत्पारतं व्यं वारयति । परेशायेति ॥ २ ॥ परमैश्वर्यं विवृण्वकाह यावत्समाप्ति । यस्मित्रधिष्ठाने यत उपादानाद्येन कर्त्रा यश्च स्वयमेवेदं विश्वं भवति । अस्मात्कार्यात्परस्मात्कारणाच यः परस्तं स्वयंश्वरं स्वतःसिद्धं प्रपद्ये शरणं त्रज्ञामि ॥३॥ विश्वहेतुत्वं स्वतःसिद्धत्वं चोक्तमिदानीं विश्वप्रकाशकत्वं स्वप्रकाशकत्वं च वर्णयन्प्रार्थयते । यः स्वात्मनीति । विभातमभिन्यक्तं सत्वविद्यलये तिरोहितं लीनं सत् । तदुभयं कार्यं कारणं च साक्षा सन्नीक्षते । साक्षित्वे हेतुः । अविद्धहग-

आम्नायाश्च वेदास्तेषां महार्णवाय स्रोतसामिव पर्यवसानस्थानाय । अपवर्गाय मोक्षरूपाय । अतः परायणायोत्तमानामाश्रयाय ॥ १५ ॥ गुणा एवारणिस्तया छन्नश्चिद्षमपो ज्ञानाग्निस्तस्मै तेषां गुणानां क्षोमे कार्ये विस्कृतितं वहिर्देत्तकं मानसं यस्य । सोऽकामयत । बहु स्यामिति श्रतेः। नैष्कर्म्यमात्मतत्त्वं तस्य भावेन भावनया विवर्जिता अगमा विधिनिषेघलक्ष्णा यैस्तेषु। स्वयमेव प्रकाशो यस्य तस्मै ॥ १६ ॥ मादक महिधश्रासौ प्रपन्नः पशुस्तस्य पाशोऽविद्या तस्य विशेषेण मोक्षणं येन । तत्र योग्यतामाह । मुक्ताय । मोचने हेतुः । भृरि करुणा यस्य । अतस्तत्रार्थंऽ-लयायानलसाय । स्वांशेनांतर्यामिरूपेण सर्वेषां तनुभृतां मनसि प्रतीता प्रख्याता या प्रत्यहत्तरमै । तथा च श्रुतिः । य आत्मनि तिष्ठनात्मानमंतरो यमयतीति। मगवते सर्वेषां तनुभृतां निय-मने समर्थाय । तेषां मनःस्थितत्वेऽपि बृहतेऽपरिच्छिन्नाय ॥ १७ ॥ अंतःस्थत्वेऽपि देहादिष्वासक्तैर्दुष्प्रापणायात्तुमशक्याय । तत्र हेतुः । गुणसंगेन विवर्जिताय । अतएव मुक्तात्मभिदेहादिष्वना-सक्तै इंचितिताय । तैः परिभावितं रूपमाह । ज्ञानात्मन इत्यादि ॥ १८ ॥ इष्टां गति कामितं धर्मादिफलं प्राप्तुवंत्येव किंतु यास्तैरकामिता अन्या अप्याशियो राति । देहमप्ययं राति । सर्वागमाम्नायमहार्णवाय नमो अपवर्गाय परायणाय ॥ १५ ॥ गुणारणिच्छन्नचिद्षमपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय ॥ नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम-स्वयंत्रकाशाय नमस्करोमि ॥ १६ ॥ माद्दवप्रवाशिवाधिमोत्त्रणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमो उलयाय ॥ स्वांशेन सर्वतनुभूनमनिस प्रतीतप्रत्यग्दशे भगवते बृहते नमस्ते ॥ १७ ॥ आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु सक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसंगविवर्जिताय ॥ मुक्तात्मिभः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय ॥१८॥ यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजंत इष्टां गतिमाप्नुवंति ॥ किं त्वाशिषो रात्यपि देहमब्ययं करोतु मेऽद्भद्यो विमो-क्षणम् ॥ १९ ॥ एकांतिनो यस्य न कंचनार्थं वांछंति ये वै भगवत्प्रपन्नाः ॥ अत्यद्भतं तचरितं सुमंगलं गायंत आनंदसमुद्रमग्नाः ॥ २० ॥ तम-चरं ब्रह्म परं परेशमन्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् ॥ अतींद्रियं सूच्मिमवातिदूरमनंतमाद्यं परिपूर्णमीडे ॥२१॥ यस्य ब्रह्मादयो देवा केन्द्र लोकाश्वरा-चराः ॥ नामरूपविभेदेन फलग्व्या च कलया कृताः ॥२२॥ यथा अविषो अनेः सवितुर्गभस्तयो निर्याति संयांत्यसकृतस्वरोचिषः ॥ तथा यतो अयं गुण-संप्रवाहो बुद्धिर्मन वानि रारीरसर्गाः ॥२३॥ स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यङ्न स्त्री न षंढो न पुमात्र जंतुः ॥ नायं गुणः कर्म न सन्न चासन्निषेध-शेषो जयतादशेषः ॥ २४ ॥ जिजीविषे नाहिमहामुया किमंतर्बिहिश्रावृतयेभयोन्या ॥ इच्छािम कालेन न यस्य विष्ठवस्तस्यात्मलोकावरणस्य एवं योऽद्भ्रदयः स मे विमोक्षणमेव केवलं करोतु नाधिकं प्रार्थये ॥१९॥ एतावदप्यहं भक्तिसुखानभिज्ञत्वेन वांछामि । यस्यैकांतभक्ता न कंचिदर्थं वांछिति तं परेशे परमेश्वरमीडे स्तौमीप्युत्तरे-णान्वयः । तेषां निष्कामत्वे हेतुः । ये वै भगवतः सर्वज्ञान्म्रक्तान्त्रपन्नाः सेवितवंतः ॥ २० ॥ अत्यद्भतसुमंगलत्वप्रदर्शनार्थमक्षरत्वादीनि विशेषणानि ॥२१॥ परिपूर्णत्वं प्रदर्शयानाह त्रिभिः । यस्य फल्ज्ब्या च स्वन्पयैव कलयांऽशेन कृताः स ज्ञवतादिति तृतीयेनान्वयः ॥२२॥ कथं कृता इत्यपेक्षायां दृष्टांतौ । यथाऽचिषोऽज्नेरिति प्रवाहे दृष्टांतः । सवितुर्गमस्तय इत्यानंत्ये । निर्यान्य-द्भच्छंति । संयांति लीयंते । गुणसंप्रवाहमेवाह । बुद्धर्मन इति । खानि कारणानि शरीरसर्गाः कार्यदेहप्रवाहाश्च यतो भवंति सः ॥२३॥ अतएव देवादं।नां मध्ये काऽपि न भवति। न जंतुर्लि-क्कत्रयशून्यं प्राणिमात्रमुपि किन्तु सर्वस्य निषेधेऽवृधित्वेनावशिष्यत इति निषेधशेषो मायया अशेषोऽशेषात्मकश्च जयतानमद्विमोक्षणायाविर्भवतु ॥२४॥ न च प्राहाच्छरीरस्य मोक्षणेनाहं जीवित-

मिच्छामि । तत्र हेतुः । अग्रुया अंतर्विध्याविवेषच्याप्तया गजजात्या कि प्रयोजनम्। आत्मलोकस्यात्मप्रकाशस्य यदावरणमञ्जानं तस्यैव तु मोक्षमिच्छामि। यस्य मोक्षस्य कालेन नाशो नास्ति । यहा । देहस्य वंधो देहनाशो नक्येदेव किं तन्मोक्षप्रार्थनेन । आत्मलोकावरणस्य तु कालेन विष्ठयो नास्ति ज्ञानैकनिवत्यत्वात । अतस्तस्येव मोक्षमिच्छानीत्यर्थः ॥ २५ ॥ सांऽहं मुमुतुः । विश्वं विश्वरूपम् । अविश्वं विश्वन्यतिरिक्तं च । विश्वं वेदो धनमुपकरणं यस्यतम् । विश्वस्यात्मानं च । केवलं प्रणतोऽस्मि न त तं जानामि ॥२६॥ योगं विना दुर्ज्यस्वादित्याह । योगेन भगवद्धमंण रंधितानि दग्धानि कर्माणि येषां ते यं प्रपञ्यंति ॥२७॥ तहि सर्वेऽपि योगसेव कि नास्थितास्तत्राह । नम इति द्वाभ्याम् । असद्यो वेगो रागादिलचणो यस्य तथाभृतं शक्तित्रयं यस्य तस्म । बिधाखिलिधियां सर्वेन्द्रियाणां गुणाय शब्दादिरूपेण प्रतीयमानाय । अतः किद्दियाणां कुत्सितानींद्रियाणि वेषां तेपामनवाष्यं वर्त्म यस्य ॥ २८ ॥ यच्छक्त्या यस्य मायया या अहंधीस्तया मोक्षम् ॥ २५ ॥ सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसम् ॥ विश्वातमानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् ॥ २६ ॥ योगरंधितकर्माणो हृदि योग-विभाविते ॥ योगिनो यं प्रपश्यंति योगेशं तं नतोऽसम्यहम् ॥२७॥ नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेगशक्तित्रयायाखिलधीगुणाय ॥ प्रपन्नपालाय दुरंतशक्तये कर्दिद्रियाणामनवाष्यवर्त्मने ॥ २८ ॥ नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याऽहंधिया हतम् ॥ तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवंतिमतोऽसम्यहम् ॥ २९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं गजेंद्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधिलंगभिदाऽभिमानाः ॥ नैते यदोपमसृपुर्निखिलात्मकत्वात्तत्राखिलामरमयो हरि-राविरासीत् ॥ ३० ॥ तं तद्वदार्तमुपटभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः ॥ छंदोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्रकायुधोऽभ्यगम-दाशु यतो गजेंद्रः ॥ ३१ ॥ सोऽन्तःसरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो हृष्ट्रा गरुत्मित हिरं ख उपात्तचकम् ॥ उत्क्षिप्य सांधुजकरं गिरमाह कृच्छ्वान्नारा-यणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते ॥ ३२ ॥ तं वीच्य पीडितमजः सहसाँ वतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ॥ त्राहाद्विपाटितमुखादिरणा गजेंद्रं संपश्यतां हरिरम् मुचदुच्छियाणाम् ॥ ३३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कंधे गजेंद्रमोत्त्रणे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ तदा देवर्षिगंधर्वा बह्मेशानपुरोगमाः ॥ मुमुचुः कुसुमासारं शंसंतः कर्म तद्धरेः ॥ १ ॥ नेटुर्टुंदुभयो दिव्या गंधर्वा ननृतुर्जगुः ॥ ऋपयश्चारणाः सिद्धास्तुष्टवुः पुरुषोत्तमम् ॥ २ ॥ यो उसौ ब्राहः स वै सद्यः परमाश्चर्यरूपधृक् ॥ मुक्तो देवलशापेन हूहूर्गंधर्वसत्तमः ॥ ३ ॥ प्रणम्य शिरसा उधीश-हतमावृतमयं जनो न वेद । दुरत्ययं माहात्म्यं यस्य । तिमत आश्रितोऽस्मि ॥ २९ ॥ उपवणितं निविशेषं मृतिभेदं विना परं तत्त्वं यन तम् । विविधा चासौ लिंगभिदा मृतिभेदस्तस्यामिमानो येषां ते । अत एते यदा नोपजग्धः तत्र तदा आंखलामरमयः सर्वदेवमयसूर्तिः ॥ ३० ॥ दिविजैदें वैः सह। छंदोमयेनेति शैष्ट्यायोत्तम् ॥३१॥ खे दृष्ट्वा उपात्तमुद्यतं चक्रं येन ॥३२॥ गरुडोऽपि मंदगतिरिति ततः सहसाऽवतीर्यारिणा चक्रेण विपारितं हुखं यस्य । उच्छियाणां देवानाम् ॥३३॥ इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्बंधे तृतीयोऽध्यायः॥३॥ चतुर्थे तु तयोश्राहः प्राप गंधर्वतां पुनः ॥ गजं स्वपार्षदं कृत्वा हरिनिन्ये निजंपदम् ॥१॥१॥२॥ हृहूसंज्ञो गंधर्वसत्तमः असौ देवलस्य शापेन ग्राहो जातः।सर्वेसतु ततः सद्यो मुक्तः सन्युत्तमश्लोकमगायतेत्यन्वयः। एवं हीतिहासोत्तमे कथा। सरिस सीभिः क्रीडमसी स्नातुं प्रविष्टं देवलंपादे प्रगृह्य विचकर्ष। स च प्रकृषितो प्राहो भवेति शशाप। तेन च प्रसादितः सन्तुवाच एवमेव गर्जेंद्रं गृह्यीव्व। ततक्च गर्जेंद्रमृद्धरन्दरिस्त्वामिष मोच-

श्रीधरी

यिष्यतीति ॥३॥ कथंभृतम् । यशसो धाम आश्रयम् । अतः कीर्तनयाः कीर्तनीया गुणाः सती कथा च यस्य तम् ॥४॥ स्वं लोकं गंधर्वलोकम् ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ कुलाचले मलयाद्रावाश्रमो यस्य ॥ ८॥ तूष्णीं रहस्युपासीनं वीच्य ॥९॥ शापमेवाह असाधुरित्यादि । अकृताऽशिक्षिता बुद्धिर्यस्य । गजो यथा स्तब्धमतिस्तथैवायं मतः। स एव गज एव भवत्विति शेषः ॥१०॥ दिष्टं दैवप्रापितं तदुपघारयन्नालोचयन् ॥११॥ कौंजरीं योनिमापन्नः । तर्हि पश्चात्कथं स्मृतिजीता तत्राह । हरेरर्चनस्यानुभावेनेति ॥१२॥ अद्भृतं स्वभवनमगात् ॥१३॥ एतद्गजराजमोक्षणं नाम मुत्तमश्लोकमन्ययम् ॥ अगायत यशोधाम कीर्तन्यगुणसत्कथम् ॥ ४ ॥ सोऽनुकंपित ईशेन परिक्रम्य प्रणम्य तम् ॥ लोकस्य पर्यतो लोकं स्वमगनमु-क्तकिल्बिषः ॥ ५ ॥ गजेन्द्रो भगवत्स्पर्शाद्विमुक्तोऽज्ञानबंधनात् ॥ प्राप्तो भगवतो रूपं पीतवासाश्चतुर्भुजः ॥६॥ स वै पूर्वमभूद्राजा पांड्यो द्रविड-सत्तमः ॥ इन्द्रद्यम्न इति ख्यातो विष्णुत्रतपरायणः ॥ ७ ॥ स एकदाऽऽराधनकाल आत्मवानगृहीतमौनत्रत ईश्वरं हरिम् ॥ जटाधरस्तापस आप्छुतोऽच्युतं समर्चयामास कुलाचलाश्रमः ॥ ८ ॥ यहच्छया तत्र महायशा मुनिः समागमच्छिष्यगणैः परिश्रितः ॥ तं वीद्य तूष्णीमकृताईणा-दिकं रहस्युपासीनमृषिश्रुकोप ह ॥९॥ तस्मा इमं शापमदादसाधुरयं दुरात्मा इकतबुद्धिरद्य ॥ विप्रावमंता विशतां तमो उन्धं यथा गजः स्तब्धमितिः स एव ॥१०॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं शप्त्वा गतोऽगस्त्यो भगवात्रप सानुगः ॥ इंद्रद्यम्नोऽपि राजपिर्दिष्टं तदुपधारयन् ॥११॥ आपन्नः कौंजरीं योनिमात्मस्मृतिविनाशनीम् ॥ हर्यर्चनानुभावेन यद्गजत्वे अयनुसमृतिः ॥ १२ ॥ एवं विमोद्य गजयूथपम्बजनाभस्तेनापि पार्षदगतिं गमितेन युक्तः ॥ गंधर्वसिद्धविबुधैरुपगीयमानकर्माद्भतं स्वभवनं गरुडासनो आत् ॥ १३ ॥ एतन्महाराज तवेरितो मया कृष्णानुभावो गजराजमोज्ञणम् ॥ स्वर्गे यशस्यं कलिकल्मषापहं दुःस्वप्ननाशं कुरुवर्ग शृण्वताम् ॥ १४ ॥ यथाऽनुकीर्तयंत्येतच्छ्रेयस्कामा द्विजातयः ॥ शुचयः प्रातरुत्थाय दुःस्वप्ना-द्यपशांतये ॥ १५ ॥ इदमाह हिरः प्रीतो गजेन्द्रं कुरुसत्तम ॥ शृण्वतां सर्वभूतानां सर्वभूतमयो विभुः ॥ १६ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ ये मां त्वां च सरश्चेदं गिरिकंदरकाननम् ॥ वेत्रकीचकवेणूनां गुल्मानि सुरपादपान् ॥ १७ ॥ शृङ्गाणीमानि धिष्ण्यानि ब्रह्मणो मे शिवस्य च ॥ श्वीरोदं मे प्रियं धाम श्वेतद्वीपं च भास्वरम् ॥ १८ ॥ श्रीवत्सं कौस्तुभं मालां गदां कौमोदकीं मम ॥ सुदर्शनं पांचजन्यं सुपर्णं पतगेश्वरम् ॥ १९ ॥ शेषं च मत्कलां सूच्मां श्रियं देवीं मदाश्रयाम् ॥ ब्रह्माणं नारदमृषिं भवं प्रह्लादमेव च ॥ २०॥ मत्स्यकूर्मवराहाद्यैरवतारैः कृतानि मे ॥ कर्मान्यनंत-पुण्यानि सूर्यं सोमं हुताशनम् ॥ २१ ॥ प्रणवं सत्यमब्यक्तं गोविप्रान्धर्ममब्ययम् ॥ दाक्षायणीर्धर्मपत्नीः सोमकश्यपयोरपि ॥२२ ॥ गंगां सरस्वतीं कुष्णानुभावस्ववेरितः । कथंभृतं तत्राह । स्वर्ग्यमित्यादि । दुःस्वमं नाशयतीति तथा ॥१४॥ अतः श्रेयस्कामा ये एतद्यथावदनुकीर्त्यति ॥१५॥ अनेन श्रेयो भवतीति कुवो झातं साक्षाद्भगवद्द-चनादेवेत्याह । इदमाहेत्यादि यावत्समाप्त ॥१६॥ प्रसंगादन्यस्यापि समरणे फलग्रुच्यते । सर्वेषां द्वितीयांतानां समरन्तीत्यष्टमेनान्वयः ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ अव्यक्तं मायाम्।

1141

अञ्ययं धर्म भक्तिलक्षणम् । सोमकत्र्यपयोरपि । पत्नीर्दाक्षायणीः ॥ २२ ॥ सितवारणमैरावतम् ॥ २३ ॥ सुसमाहिता एकाग्रचित्ताः । मम रूपाणि मद्विभृतीः ॥ २४ ॥ उलजोत्तमं शंखवरं प्रध्माय वादियत्वा ॥ २६ ॥ इति श्रीमद्भागवतेऽष्टमस्कंघे टीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ अमृताख्यानमष्टामिर्ध्यायैग्नुवर्ण्यते ॥ स्वभक्तपक्षपातेन यत्र योषायितं प्रमोः ॥ १ ॥ पंचमे पंचमं चाथ पष्टं चाकथयनमनुम्।। विष्रशापाच निःश्रीकैः कृतां देवहरिः स्तुतिम्।।२॥१॥ तामसञ्चतुर्थो मनुस्तस्य सोद्रो स्राता ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥ ४ ॥ तस्य वैद्वंठसंज्ञस्य हरेरनुभावः नन्दां कालिंदीं सितवारणम् ॥ ध्रवं ब्रह्मऋषीन्सप्त पुण्यश्लोकांश्च मानवान् ॥ २३ ॥ उत्थायापररात्रांते प्रयताः सुसमाहिताः ॥ स्मरंति मम रूपा-णि मुच्यंते ह्येनसोऽखिलात् ॥ २४ ॥ ये मां स्तुवंत्यनेनांग प्रतिबुध्य निशात्यये ॥ तेपां प्राणात्यये चाहं ददामि विमलां मितम् ॥ २५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्यादिश्य ह्वीकेशः प्रध्माय जलजोत्तमम् ॥ ह्वयिन्विबुधानीकमारुरोह खगाधिपम् ॥ २६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे गजेन्द्रमोक्षणं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ राजन्नदितमेतत्ते हरेः कर्माघनाशनम् ॥ गजेन्द्रमोक्षणं पुण्यं रैवतं त्वंतरं शृणु ॥ १ ॥ पंचमो रैवतो नाम मनुस्तामससोदरः ॥ विटिविंध्यादयस्तस्य सुता अर्जुनपूर्वकाः ॥ २ ॥ विसुरिंद्रः सुरगणाः राजनभूतरयादयः ॥ हिरण्यरोमा वेदशिरा ऊर्ध्वबाह्वादयो दिजाः ॥ ३ ॥ पत्नी विकुण्ठा शुभ्रस्य वैकुण्ठे सुरसत्तमः ॥ तयोः स्वकलया जज्ञे वैकुंठो भगवान्स्वयम् ॥४॥ वैकंठः किल्तो येन लोको लोकनमस्कृतः ॥ रमया प्रार्थ्यमानेन देव्या तित्रयकाम्यया ॥ ५ ॥ तस्यानुभावः कथितो गुणाश्च परमोद्याः ॥ भौमा-त्रे णून्स विममे यो विष्णोर्वर्णयेद्गुणान् ॥ ६ ॥ षष्ठश्च चत्तुषः पुत्रश्चात्तुपो नाम वै मनः ॥ पूरुपूरुपसुद्युम्नप्रमुखाश्चात्त्वपाः ॥ ७ ॥ इन्द्रो मंत्र-द्रमस्तत्र देवा आप्यादयो गणाः ॥ मुनयस्तत्र वै राजन्हविष्मद्वीरकादयः ॥ ८ ॥ तत्रापि देवः संभूत्यां वैराजस्याभवत्यतः ॥ अजितो नाम भग-वानंदोन जगतः पतिः ॥ ९ ॥ पयोधिं येन निर्मध्य सुराणां साधिता सुधा ॥ अममाणो अमिस धृतः कूर्मरूपेण मंदरः॥ १० ॥ राजोवाच ॥ यथा भगवता ब्रह्मन्मथितः चीरसागरः ॥ यदर्थं वा यतश्चाद्रिं दधारां बुचरात्मना ॥ ११ ॥ यथा अपृतं सुरैः प्राप्तं किंचान्यद्भवत्ततः ॥ एतद्भगवतः कर्म वदस्व परमाद्भतम् ॥ १२ ॥ त्वया संकथ्यमानेन महिम्ना सात्वतां पतेः ॥ नातितृष्यति मे चित्तं सुचिरं तापतापितम् ॥ १३ ॥ सृत उवाच ॥ संपृष्टो भगवानवं द्वपायनसतो द्विजाः ॥ अभिनंद्य हरेवीर्यमभ्याचष्टुं प्रचक्रमे ॥ १४ ॥ श्रीशक उवाच ॥ यदा युद्धेऽस्रैदेवा वाध्यमानाः शिता-युधैः ॥ गतासवो निपतिता नोत्तिष्ठेरन्सम भयशः ॥ १५ ॥ यदा दुर्वाससः शापात्सेन्द्रा लोकास्त्रयो नृप ॥ निःश्रोकाश्चाभवंस्तत्र नेश्चरिज्यादयः सनकादिशापेन दैत्यतां प्राप्ताभ्यां स्वपापदाभ्यां वराहादिरूपेण युद्धादिलक्षणा गुणाश्र ब्रह्मण्यतादयः परमोदयाश्र महर्द्धयः कथितास्त्रतीयस्कंधादिषु ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥ यतो हेतोः अंबुचरात्मना कूर्मरूपेण ॥ ११ ॥ सुराणां साधिता सुधेत्युक्त्या युद्धाद्यपि स्चितमतः पृच्छति । किं चान्यदिति ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ नोत्तिष्ठेरन पुनर्जीवंति स्मेत्यर्थः ॥ १५ ॥ दुर्वाससा

व्याधरी

....

11 4 11

हि कदाचिन्मार्गे गच्छंतिमद्रं रष्ट्रा स्वकंठस्था माला तस्मै दत्ता। तेन च श्रीमदेनानाहत्यैरावतस्य कुंभयोनिंचिता। स च गजो मत्तः पद्भयां तां मालां चूर्गीचकार। ततः कुषितो दुर्वासास्तं शशाप त्रिभिलोंकैः सह त्वं निःश्रीको भवेति । तदेतदाह यदा दुर्वाससः शापादिति । इज्यादयो यागाद्याः ॥१६-१८॥ असुरान् अयथा देववैलक्षण्येन वलपुष्टचादियुक्तान्विलोक्येत्यर्थः ॥१९॥ हिर् शरणं गताः संतो यथापूर्वे सर्वं प्राप्स्याम इति हर्पेणोत्फुल्लं विकसितं वदनं यस्य ॥२०॥ मनुष्यादयो जरायुजांडजोद्भिज्जस्वेदजाः । यस्यावतारः पुरुषस्तस्यांशो ब्रह्मा तस्य कला मरीच्याद-यस्ताभिर्विसर्जिताः पुत्रपौत्रादिद्वारा जनिताः ॥२१॥ नतु तर्हि सर्वेष्वसौ समः स्यारिक तच्छरणाश्रयेण । सत्यम् । यद्यप्येवं तथाऽप्यस्मत्पक्षपाती भविष्यतीत्याशयेनाह । न यस्येति द्वाम्पाम् ॥२२॥ स्थितिपालनस्य क्षणः कालः । अतः सुरिप्रयः सन्स्वीयानां नः शं सुखं करिष्यति ॥२३॥ यत्र क्षीराव्धौ हरेर्वासस्तदेव तमसः परं स्थानम् । यद्वा । लोकालोकात्परतो यत्तमस्ततः परं स्थानं जगाम ॥२४॥ दैवीभिलोंकेऽप्रसिद्धाभिवैदिकीभिगींभिः स्तुतिसकरोत् ॥२५॥ देववरं त्वां नमामहे नमामः । हे देव! वरं त्वां नमामेति वा । वरत्वे हेतुः । सत्यम् । कुतः । अविकि-कियाः ॥१६॥ निशाम्यैतत्सुरगणा महेंद्रवरुणादयः ॥ नाध्यगच्छन्स्वयं मंत्रैर्मंत्रयंतो विनिश्चियम् ॥१७॥ ततो ब्रह्मसभां जग्मुर्मेरोम् र्धनि सर्वशः ॥ सर्वं विज्ञापयांचकः प्रणताः परमेष्ठिने ॥ १८ ॥ न विलोक्येंद्रवाय्वादीन्निःसत्त्वान्विगतप्रभान् ॥ लोकानमंगलप्रायानसुरानयथा विभुः ॥ १९ ॥ समाहितेन मनसा संस्मरन्पुरुषं परम् ॥ उवाचोत्फुल्लवदनो देवान्स भगवान्परः ॥ २० ॥ अहं भवो यूयमथोऽसुरादयो मनुष्यतिर्यग्द्रमधर्मजातयः ॥ तस्यावतारांशकळाविसर्जिता त्रजाम सर्वे शरणं तमव्ययम् ॥ २१ ॥ न यस्य वध्यो न च रत्तणीयो नोपेक्षणीयादरणीयपत्तः ॥ अथापि सर्गस्थि-तिसंयमार्थं धत्ते रजःसत्त्वतमांसि काले ॥ २२ ॥ अयं च तस्य स्थितिपालनक्षणः सत्त्वं जुषाणस्य भवाय देहिनाम् ॥ तस्मादुत्रजामः शरणं जगद्गुरुं स्वानां स नो धास्यति शं सुरिपयः ॥ २३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्याभाष्य सुरान्वेधाः सह देवैरिरंदम ॥ अजितस्य पदं साक्षाञ्जगाम तमसः परम् ॥ २४ ॥ तत्रादृष्टस्वरूपाय श्रुतपूर्वाय वै विभो ॥ स्तुतिमवृत दैवीभिर्गीर्भिस्त्ववहितेद्रियः ॥ २५ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ अविक्रियं सत्य-मनंतमाद्यं गुहाशयं निष्कलमप्रतक्यम् ॥ मनोऽप्रयानं वचसाऽनिरुक्तं नमामहे देववरं वरेण्यम् ॥२६॥ विपश्चितं प्राणमनोधियात्मनामर्थेन्द्रियाभास-मनिद्रमत्रणम् ॥ ञ्चायातपौ यत्र न गृधपक्षौ तमक्षरं खं त्रियुगं त्रजामहे ॥ २७ ॥ अजस्य चक्रं त्वजयेर्यमाणं मनोमयं पञ्चदशारमाशु ॥ त्रिणामि

यम् । तत्कृतः । अनंतमाद्यं चानादिम् । आद्यंतवंतो हि वृद्धचादिविक्रियायुक्ता भवंति । किंच गुहाशयं सर्वान्तरम् । कृतः । निष्कलं निरुपाथिम् । तत्कृतः । अप्रतक्यम् । तत्कृतः । मनोऽप्रयानं मनसोऽपि जिन्निम् । मनःप्राप्ये स्थाने ततः प्रागेव विद्यमानत्वात् । तथा च श्रुतिः । अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनदेवा आष्नुवन्पूर्वमग्रत् ॥ तद्वातोऽन्यानत्येति तिष्ठदिति । वचसा अनिरुक्तं अविषयत्वात् । यद्वाचाऽनम्युदितं येन वागम्युद्धतं येन वागम्युद्धतं इति श्रुतेः । मनोवचसोरगोचरत्वादप्रतक्यम् । यथेष्टं वा सर्वेषां हेतुहेतुमद्भावः ॥२६॥ किंच प्राणादीनां विपिश्वतं ज्ञातारम् । आत्माऽहंकारो देहो वा । न तु तद्वचितिरिक्तं ज्ञेयमस्तीत्याह । अर्थो विषयः इंद्रियाणि तद्वाहकानि तदुभयक्ष्पेणाभासत् इति तथा तम् । तथाऽप्यनिद्रं स्वमद्रष्टृवदज्ञानर्राहतम् । कृतः । अत्रणमन्देहम् । अत्रणविश्वरं खिमव च्यापिनं च । सर्वत्र हेतुः । यत्र यस्मिन्गाध्रपत्तौ ज्ञायातपाविवद्या च तिन्नविक्ताविद्या च नास्ति तं त्रियुगं त्रिषु युगेष्वाविर्भवंतं शरणं वजाम ॥२७॥ देहम् । अत्रणमन्तिकाविद्या च नास्ति तं त्रियुगं त्रिषु युगेष्वाविर्भवंतं शरणं वजाम ॥२७॥

11 5 11

तदेवमिषिक्रियत्वादिभिः सर्वेज्ञत्वादिभिश्व सत्यत्वं वरेण्यत्वं चोक्तं संसारचक्राधारत्वेनापि तदेव दर्शयक्राह । अजस्य जीवस्य चक्रं चक्रवदावर्तमान देहाद्यजया मायया प्रेर्यमाणं योऽश्वो यस्य यद्धिष्ठानमाहुन्तमृतं सत्यं प्रपद्य । कथंभूतं चक्रम् । मनोमयं मनःप्रधानम् । दशेन्द्रियाणि पश्च प्राणाक्ष्वेत्येवं पश्चदश अरा यस्य । आशु शीव्रमम् । त्रयो गुणा नाभिरिव मध्ये यस्य । विद्युदिव चलम् । अष्टौ प्रकृतयो नेमय इवावरणानि यस्य ॥२८॥ सर्वजीवनियंत्रवादिना च विर्मुद्यक्षमाह । य इति । य उपसुपणं जीवसमीपे तित्रयंत्रवेनासांचकारास्ते स्म । द्वा सुपणां सयुजा सखाया समानं चृक्षं परिषस्वजात इति अतेः । यद्वा । भक्तरक्षणार्थं गरुडस्योपिर य उपविष्ट इत्यर्थः । तिर्हं देहस्थत्वाद्धक्तरक्षणादिक्रियावेशाज्जीवसाम्यं स्याचत्राह । एक्वणं ज्ञानैकस्वरूपं तमसः प्रकृतेः परमलोकमध्यपन्यकं निर्विकल्पमनंतपारं कालतो देशतश्चिपरिच्छन्नं तद्वृत्वज्ञेव यः । अप्रच्युतस्वरूपद्वान्न जीवसाम्यम् । तयोरन्यः पिष्पलं स्वाद्वस्यनश्च चन्यो अभिचाकशीतीति विशेषश्वत्रणादित्यर्थः । अत्यव्य यमेनं धीरा योगेन रथेन प्राप्तिसाधेनेनोपासते भजंते तं नमामेत्युचरेणान्वयः ॥२९॥ मायानियंत्रवेनापि जीवसाम्यं परिहर्ग्विप्तिसाह । यस्य मायां कश्च कश्चिद्रपि नाति-तिर्वाति । नातिकामिति । वश्चमुताम् । जनो यथा मुद्धति । अर्थमातमस्वरूपं न तु वेद । निर्जित आत्मा आत्मशिक्षमीया च तद्गुणाञ्चयेन तम् ॥२०॥ अर्थं न वेदित यदुक्तं तत्प्रपञ्चयन्ताः । इमे

विद्युचलमष्टनेमि यदश्वमाहुस्तमृतं प्रपद्ये ।। २८ ।। य एकवर्णं तमसः परं तदलोकमन्यक्तमनंतपारम् ।। आसांचकारोपसुपर्णमेनसुपासते योगरथेन धीराः ॥ २९ ॥ न यस्य कश्चातितितर्ति मायां यथा जनो सुद्यति वेद नार्थम् ॥ तं निर्जितात्माऽऽत्मगुणं परेशं नमाम भृतेषु समं चरन्तम् ॥३०॥ इमे वयं यित्रययेव तन्वा सन्तेन सृष्टा बहिरंतराविः ॥ गतिं न सृद्यमामृष्यश्च विद्यहे कुतोऽसुराद्या इतरप्रधानाः ॥ ३१ ॥ पादो महीयं स्वकृतेव यस्य चतुर्विधो यत्र हि भूतसर्गः ॥ स वे महापूरुष आत्मतंत्रः प्रसीदतां ब्रह्म महाविभृतिः ॥३२॥ अंभस्तु यद्रेत उदारवीर्यं सिध्यन्ति जीवन्त्युत वर्धमानाः ॥ लोकास्त्रयोऽधाखिललोकपालाः प्रसीदतां ब्रह्म महाविभृतिः ॥ ३३ ॥ सोमं मनो यस्य समामनन्ति दिवोकसां वे वलमंध आयुः ॥ ईशो नगानां प्रजनः प्रजानां प्रसीदतां नः स महाविभृतिः ॥३४॥ अधिर्ध्वं यस्य तु जातवेदा जातः कियाकांडनिमित्तजन्मा ॥ अंतः समुद्रेऽनु-प्यन्तस्वधातून्त्रसीदतां नः स महाविभृतिः ॥ ३५ ॥ यचज्ञुरासीत्ररणिर्देवयानं त्रयीमयो ब्रह्मण एष धिष्ण्यम् ॥ द्वारं च मुक्तेरमृतं च मृत्युः प्रसी-

वयं देवा ऋष्यक्ष्य यस्य प्रियया तन्वा सन्वेनैव सृष्टा अपि बहिरंतक्ष्य सत्ताप्रकाशाभ्यामाविः प्रकटामपि सृत्मां गति निरुपाधिस्वरूपं न विद्यः। इतरप्रधाना रजस्तमोमयाः। कृतो विदुः। तं नमामेति पूर्वणान्वयः ॥३१॥ इदानीं वैराजरूपेण स्तुवन्प्रार्थयते । पादौ न हीति द्वादशिमः। यत्र मह्यां जरायुजादिभृतसर्गः सा मही यस्य पादौ स नः प्रसीदत् । आत्मतंत्रः पादादिमन्वेऽपि न तन्परतंत्रः। कृतः। ब्रह्म अप्रन्युतरूपः। तन्कृतः। महती विभृतिरैक्वयं यस्य सः ॥३२॥ उदारं वीयं शक्तिर्यस्य तदंशो यस्य रेतः स नः प्रसीदत् । उदारवीर्यतामाह । यतोऽम्भसो लोकादयः सिघ्यंति जायंते ॥३३॥ यः सोमो देवानामंधोऽन्नं अत्तएव बलमायुक्च नमानां वृक्षाणाम् । प्रकर्षेण जनयति वर्धयतीति प्रजनः। तं यस्य मनः समामनंति स नः प्रसीदत् ॥३४॥ अप्रिर्यस्य तु सृष्यं जातः। कथंभृतः। जातं वेदो धनं यस्मात् । कियाकांखं तत्र्शतिषाद्यं कर्म तिन्निसित्तं जन्म यस्य। अंतःसमुद्रे उद्रयद्ये स्वधातृन्यकाहीनेवानादीनज्ञपचन् । प्रसिद्धसमुद्रेऽपि वाडवरूपे-णोदकान्येवानुपचन्निमः।।३५॥ एष तरणिर्यस्य चन्नुरासीत् । कथंभृतः। देवयानमचिरादिमार्गदेवता । त्रयीमयः। सैपा त्रय्येव विद्या तपतीति श्रुतेः। ब्रह्मणो धिष्ण्यमुपासनास्थानम्। य

श्रीघरी

27 a ta

11 & 1

एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुष इति श्रुतेः । मुक्तेद्वारं देवयानत्वात् । अमृतं च पुण्यलोकत्वात् । मृत्युश्च कालात्मकत्वात् । एवंभृतस्तरणिर्यस्य चक्षुः स प्रसीदतु ॥३६॥ कथंभृतो वायुश्चराच-राणां सह आदिधर्मवान्प्राणः यं प्राणं वयं बुद्धधाद्यधिष्ठातारो देवाः समाजं भृत्या इवान्वास्मानुसृत्य स्थिताः । एवंभृतो वायुर्यस्य प्राणादभृत्सः ॥३७:। स्वानि देहगतानि ख्रिद्राणि प्राणः पश्च-वृत्तिः इंद्रियाणि च आत्मा मनश्र असवो नागकूर्माद्यः शरीरं च तेषां केतमाश्रयभृतं खं यस्य पुरुषस्य नाभ्याः प्रजज्ञे सः ॥ ३८ ॥ यस्य बलान्महेंद्रो जज्ञे । छंदांसि ऋषयश्र खेम्यः । कः प्रजापितः ॥ ३९ ॥ इतरोऽधर्मः ॥ ४० ॥ विड्वैश्यः । ओजो नैपुणं तस्य वृत्ति । अघि अघिजावित्यर्थः । अवेदशू द्रौ अवेदो वेदन्यतिरिक्ता शुश्रूपा तद्वृत्तिमान् शुद्रश्च । पाठान्तरं सुगमम् ॥ ४१ ॥ उपर्युत्तरोष्ठात् । नस्तो नासिकातः । द्युतिः कांतिः । पशच्यः पशुनां हितः कामः स्पर्शेनाभृत् ॥ ४२ ॥ द्रव्यं भृतानि । वयः कालम् । विशेषं भौतिकप्रपश्चम् । यद्यस्माह्विभाव्यम् । दतां नः स महाविभूतिः ॥ ३६ ॥ प्राणादभूद्यस्य चराचराणां प्राणः सहो बलमोजश्र वायुः ॥ अन्वास्म संप्राजिमवानुगा वयं प्रसीदतां नः स महाविभृतिः ॥ ३७ ॥ श्रोत्राहिशो यस्य हृदश्च खानि प्रजित्तरे खं पुरुषस्य नाभ्याः ॥ प्राणेन्द्रियात्माऽसुशरीरकेतं प्रसीदतां नः स महाविभृतिः ॥ ३८॥ बलान्महेंद्रस्त्रिदशाः प्रसादान्मन्योगिरीशो धिषणाद्विरिंचः ॥ खेभ्यश्च छंदांस्युषयो मेढ्तः कः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥ ३९ ॥ श्रीर्वचसः पितरश्ञाययाऽऽसन्धर्मः स्तनादितरः पृष्ठतोऽभूत् ॥ द्यौर्यस्य शीष्णोंऽप्सरसो विहारात्प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥ ४० ॥ विप्रो सुखं ब्रह्म च यस्य गुह्मं राजन्य आसीद्भजयोर्वलं च ॥ ऊर्वोविंडोजोंऽघिरवेदशूद्रौ प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥ ४१ ॥ लोभोऽधरात्रोतिरुपर्यभूद्यु-तिर्नस्तः पशब्यः स्पर्शेन कामः ॥ भूवोर्यमः पद्दरभवस्तु कालः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥ ४२ ॥ द्रव्यं वयः कर्म गुणान्विशेषं यद्योगमाया-विहितान्वदंति ॥ यद्दुर्विभाव्यं प्रबुधापबाघं प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥४३॥ नमोऽस्तु तस्मा उपशांतशक्तये स्वाराज्यलाभप्रतिपूरितात्मने ॥ गुणेषु मायारचितेषु वृत्तिभिर्न सञ्जमानाय नभस्वदूतये ॥ ४४ ॥ स त्वं नो दर्शयात्मानमस्मत्करणगोचरम् ॥ प्रपन्नानां दिदृज्यणां सिस्मतं ते

कर्माणि विफलानि वा ॥ देहिनां विषयातीनां न तथवार्षितं त्विय ॥ ४७ ॥ नावमः कर्मकल्पोऽपि विफलायेश्वरार्षितः ॥ कल्पते पुरुषस्येष स कृतः। प्रबुधापबाधं विद्वद्भिरपोद्यमानम् । पाठांतरे प्रबुधानां मायेत्यवबोधो यस्मिकित्यर्थः ॥ ४३ ॥ तदेवं सप्रपञ्चमुपवर्ण्य निष्प्रपञ्चमनुवर्णयन्त्रणमित । नमोऽस्त्वित । वृत्ति भिर्दर्शनादिभिः । नभस्वान्वायुस्तस्येव ऊतिलीला यस्य तस्मै ॥ ४४ ॥ सिस्मतं मुखांवुजं दिदक्षणां नोऽस्मचक्षुरादिकरणगोचरं यथा भवत्येवं चात्मानं दर्शय ॥ ४५ ॥ भक्तेच्छानुवित्वं च तव बहुशो दृश्मेवे-त्याह । तस्तिरिति । यक्षो दुविषदमशक्यं कर्म तद्भगवानस्वयमेव कराति हि ॥४६॥ न च बहिर्मुखानामिव त्वद्भक्तानामस्त्राकं त्वय्वर्षितानि प्वपुण्यानि विपरीवफलानि भवितुपहंतीत्याह । क्रिशो भृतिर्येषु अन्यं सारं फलं येषु । यद्वा । विफलान्येव सकामानां कर्माणि त्वय्यपितं तु नैव तथा ॥४७॥ तत्रावैफन्यमुप्पादयित । अवमोऽन्योऽपि कमकन्यः कर्मामासोऽपीखरारितक्षेद्वि-

मुखांबुजम् ॥ ४५ ॥ तैस्तैः स्वेन्ब्राष्ट्रते रूपैः काले काले स्वयं विभो ॥ कर्म दुर्विषहं यत्रो भगवांस्तत्करोति हि ॥ ४६ ॥ क्लेशभूर्यल्पसाराणि

1101

फलायायासाय न फल्पते । हि यस्मात्स एप ईश्वरः पुरुपस्यात्मा । अतएव दियतो हितश्च । न द्यात्मिन दियते हिते चापैतं निष्फलं स्यात् ॥४८॥ अनंतफलत्वमाह । यथा हि मूलावसेचनं स्फंघानां शासानां च भवति ॥ ४९ ॥ एवं सत्यिप त्वदिपतकर्मणां त्वद्धक्तानामस्माकं किनिमिन्तिमिदं दुःखिमिति त्वमेव वेत्सीत्याशयेनाह । नम इति । दुर्वितक्यांण्यात्मकर्माणि स्वभावचेिष्टतानि यस्य तस्मै ॥ ५० ॥ इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे टीकायां पञ्चमोऽष्यायः ॥ ५ ॥ पष्ठे पुनः स्तुनिविष्णावाविभृते सुरैः कृता ॥ तन्मन्त्राचासुरैः साकममृतार्थे महोद्यमः ॥ १ ॥
सहस्वाकणिमुद्रये धृतिरिव द्युतिर्यस्य ॥ १ ॥ महसा तेजसा प्रतिहतानीक्षणानि चक्ष्त्रंपि येपाम् ॥ २ ॥ तामाविभृतां तनुं विरिचो दृष्टा तुष्टावेति पञ्चमेनान्वयः । कञ्चगर्भवदरुणे ईश्वणे यस्याः ॥ १ ॥ तप्तरेमवद्वदत्तेन पीतेन लसता वौशेयवाससा युक्ताम् । प्रसन्नानि चारुणि सर्वाण्यङ्गानि यस्याः। शोभनं मुखं यस्याः। सुन्दरे अवी यस्याः ॥४॥ महातो मणयो यस्मिस्तेन किरीटेन कर्णाभरणे छंडले ताम्यां निर्भाती यौ कपोली ताभ्यां श्रीर्मखां चुक्ता स्वाः। ५ ॥ कौस्तुभ आभरणं वंठे यस्याः। लचिन विश्वसि विश्वतीम् ॥ ६ ॥ देवप्रवरे ब्रह्मा सर्वागरविन गतैः साष्टांगं

ह्यात्मा दियतो हितः ॥ ४८ ॥ यथा हि स्कंधराखानां तरोम् लावसेचनम् ॥ एवमाराधनं विष्णोः सर्वेपामात्मनश्च हि ॥४९॥ नमस्तुभ्यमनंताय दुर्वितक्यित्मकर्मणे ॥ निर्गुणाय गुणेशाय सत्त्वस्थाय च सांप्रतम् ॥५०॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कंधेऽमृतमथने पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ ॥ श्रीद्यक उवाच ॥ एवं स्तुतः सुरगणेर्भगवान्हिरिश्यरः ॥ तेपामाविरभूद्राजन्सहस्राक्षेदयद्युतिः ॥ १ ॥ तेनैव महसा सर्वे देवाः प्रतिहतेश्वणाः ॥ नापश्यन्त्वं दिशः क्षोणीमात्मानं च कृतो विभ्रम् ॥ २ ॥ विरिचो भगवान्हृष्ट्या सह शर्वेण तां तनुम् ॥ स्वच्छां मरकतश्यामां कञ्चगर्भारुणेश्वणाम् ॥ ३ ॥ तहहेमावदातेन उसत्कोशेयवाससा ॥ प्रसन्नचारुसर्वांगीं सुमुर्खी सुन्दरभुवस् ॥ १ ॥ महामणिकिरीटेन केयूराभ्यां च भूषिताम् ॥ कर्णान्भरणिनभित्तकपोठश्रीमुत्वांद्याम् ॥ ५ ॥ काञ्चीकठापवरस्वारम् पुरशोभितास् ॥ कोस्तुभाभरणां उद्दर्भी विभ्रतीं वनमाठिनीम् ॥ ६ ॥ सुदर्शनादिभिः स्वास्त्रम् तिर्माद्धरुणासिताम् ॥ तृष्टाव देवप्रवरः सशर्वः पुरुषं परस् ॥ सर्वामरगणेः साकं सर्वागरविनं गतैः ॥ ७ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ अजात-जन्मस्थितिसंयमायागुणाय निर्वाणसुखार्णवाय ॥ अणोरणिग्नेऽपरिगण्यधाम्ने महानुभावाय नमो नमस्ते ॥ ८ ॥ रूपं तवैतत्पुरुपपेभेज्यं श्रेयोधि-भिर्वेदिकतांत्रिकेण ॥ योगेन धातः सह निस्निहोकान्पश्याम्यमुष्मित्र ह विश्वसूतों ॥ ९ ॥ त्वय्यत्र आसीत्त्वयंत आसीत्वस्यत आसीदिदमा-

प्रणतैः । ७।। अनाविराविरासेयं नाभृताभूदिति बुवन् ॥ ब्रह्माऽभिष्ठिति नित्यत्वविद्यत्वे भगवत्तनोः ॥ श्रीमूर्तेरयमाविभीव एव नत्वस्मदादिवज्जन्मादि तवास्तीत्याह । न जाता जनमादया यस्य । कुतः । अगुणाय अतो निर्वाणसुरुस्यार्णवाय । अपारमोक्षसुरुद्धायेत्यर्थः । तथाऽप्यणोरप्यणिम्नेऽतिस्चमाय दुर्ज्ञानत्वात् । वस्तुतस्त्वपरिगण्यमियत्तातीतं धाम मृतिर्यस्य तस्मै । न चैतद-संभावितम् । यतो महानचिन्त्योऽनुभावो यस्य तस्मै ॥८॥ तन्मृतेः सनातनत्वमपरिमेयत्वं चोषवाद्यति । ह्यामिति । हे पुरुपप्भ ! हे धातः ! एतत्तव ह्यं वैदिकेन तांत्रिकेण च योगेनोपायेन श्रेयोधिभिः सदेज्यं १ ज्यम् । अतो नेदिमदानीमपूर्वं जातिमिति भावः । ननु यूयं देवाः पूज्यस्वेन प्रसिद्धाः । सत्यम् । सर्वेऽप्यत्रवातर्भृता इत्याह । उ अहो । ह स्फुटम् । असुध्मिस्त्विय नोऽस्मांऽ-स्वीन् लोकांभ सर्वं पश्यामि । तत्र हेतः । विश्वं मृतौ यस्य । अतस्तवैतद्भृतं परिच्छिन्नमिति भावः ॥९॥ विश्वमृतित्वमेवाह । त्वयीति । घटस्य मृत्तिका यथा आदिरंतश्र मध्यं च

श्रीवरी

27.0 8

11 9 11

तथा त्वमस्य जगतः । तत्र हेतः । परस्मात्प्रधानादिष परः ॥१०॥ मृत्तिक दृष्टांतै परिणामं प्राप्तं वाग्यति । त्विमिति । स्वया स्वाधीनया । अतएव गुणानां व्यवाये परिणामेऽप्यगुणमेव त्वां युक्ताः पश्यंति । मनीषिणो विवेकिनः । विपश्चितः शास्त्रज्ञाः ॥ ११ ॥ एतदेव सदृष्टांतमाह । यथाऽप्तिं काष्टे मथनेन । अमृतमान्यं गोषु दोहनादिना । भुन्यन्नं त्रीह्यादिकर्पणादिना । अंतु च खननेन । उद्यमने पुरुषकारे वाणिज्यादिना वृत्तिं जीविकाम् । यदा । अंबु उद्यमने घटीयंत्रादिनोद्धरणे । योगैरुपायैर्मनुष्या अधियंति प्राप्तशंत । यथा कवयस्त्वां बुद्धया गुणेष्वधियंति वदंति च ॥१२॥ हे नाथ ! हे सरोजनाम ! अतिचिरादी प्सितमर्थं तं योगैकप्राप्यं त्वां सम्यगु जिहानमाविर्भवंतं प्रत्यक्षतो दृष्ट्वाऽच वयं निर्वृति गताः। द्वार्ता दावाग्निपी डिताः ॥१३॥ यद्विषेयं तत्कथयोति चेत्रत्राह । हे अंतरात्मन ! अशेषसाक्षिणस्ते विहः कि वाऽन्यैविंज्ञाप्यमस्ति ॥१४॥ यूयमेव किंचित्कुरुतेति चेत्रत्राह । अहमिति।अग्नेः केतवो विग्फुलिंगा इव ते त्वत्तो वर्य पृथिग्वभाताः संतः त्मतन्त्रे ॥ त्वमादिरन्तो जगतोऽस्य मध्यं घटस्य मृत्सनेव परः परस्मात् ॥ १० ॥ त्वं माययाऽऽत्माश्रयया स्वयेदं निर्माय विश्वं तदनुप्रविष्टः ॥ पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणो गुणव्यवायेऽप्यगुणं विपश्चितः ॥ ११ ॥ यथाऽग्निमेधस्यमृतं च गोषु भुव्यन्नमम्बूद्यमने च वृत्तिम् ॥ योगैर्मनुष्या अधियन्ति हि त्वां गुणेषु बुद्धचा कवयो वदन्ति ॥ १२ ॥ तं त्वां वयं नाथ समुज्जिहानं सरोजनाभातिचिरेप्सितार्थम् ॥ दृष्टा गता निर्वृतिमद्य सर्वे गजा दवार्ता इव गांगमंभः ॥ १३ ॥ स त्वं विधत्स्वाखिळलोकपाळा वयं यदर्थास्तव पादमूळम् ॥ समागतास्ते बहिरन्तरात्मिनक वाऽन्यविज्ञाप्य-महोषसाक्षिणः ॥ १४ ॥ अहं गिरित्रश्च सुरादयो ये दक्षादयो अनेरिव केतवस्ते ॥ किं वा विदामेश पृथग्विभाता विधतस्व शं नो द्विजदेवमन्त्रम ॥ १५॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं विरिंचादिभिरीडितस्तिद्विज्ञाय तेषां हृदयं तथैव ॥ जगाद जीमृतगभीरया गिरा बद्धांजलीन्संवृतसर्वकारकान ॥ १६ ॥ एक एवेश्वरस्तिस्मिन्द्वरकार्ये हुरेश्वरः ॥ विहर्तुकामस्तानाह समुद्रोन्मथनादिभिः ॥ १७ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ हन्त ब्रह्मब्रहो शम्भो हे देवा मम भाषितम् ॥ शृणुतावहिताः सर्वे श्रेयो वः स्याद्यथा सुराः ॥ १८ ॥ यात दानवदैतेयैस्तावत्सन्धिर्विधीयताम् ॥ कालेनानुगृहीतैस्तैर्या-वहो भव आत्मनः ॥ १९ ॥ अरयोऽपि हि सन्धेयाः सति कार्यार्थगौरवे ॥ अहिमूषकवद्देवा अर्थस्य पदवीं गतैः ॥ २० ॥ अमृतोत्पादने यत्नः क्रियतामविलम्बितम् ॥ यस्य पीतस्य वै जंतुर्मृत्युग्रस्तो अपरो भवेत् ॥२१॥ चिप्ता चीरोदधौ सर्वा वीरुत्तणलतौषधीः ॥ मंथानं मंदरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा तु वासिकम् ॥ २२ ॥ सहायेन मया देवा निर्मथध्वमतंद्रिताः ॥ क्लेशभाजो भविष्यंति दैत्या यूयं फलप्रहाः ॥२३॥ यूयं तदनुमोदध्वं यदि-आत्मनः श्रेयः किं वा विद्याः । अतस्त्वमेव द्विजानां च मंत्रं विधत्स्व । इदं कुरुतेत्युपायमुपदिशेत्यर्थः ॥१५॥ हृदयं मंत्र उपदेष्टच्य इत्यभिन्नतं यथा तथेत्र विज्ञाय जगाद । संग्रुतानि नियमितानि सर्वाणि कारकाणींद्रियाणि यैस्तान् ॥१६॥ ईश्वरस्यापि तथैवाभिष्रेतमित्याह । एक एवेश्वरः समर्थोऽपि ॥१७॥ हे हुरा! हे देवाः ! अन्ये च गंधर्वादयः ॥ १८ ॥ वः आत्मनः स्वतो यावन्त्रवो वृद्धिर्भवति ॥१९॥ अर्थस्य प्रयोजनस्य पदवी सिद्धि प्राप्तैः पश्चादिहमूपकवद्वध्यघातकभावेन वर्तितव्यमिति शेषः । यदा । पेटिकायां निरुद्धोऽहिर्यथा निर्गनद्वारविधानार्थं प्रथमं मुषकेश संधि विधक्त प्रभाक्तमेव कदाचिद्धस्रायति तथाऽर्थमार्गप्रवृत्तैः प्रथमं संधेया इत्यर्थः ॥ २० ॥ ततस्तैः सह यत्कार्यं तदाह । अमृतोत्पादन इति । यस्यामृतस्य पीतस्य सतः ॥ २१ ॥

नेत्रं रञ्जुम् ॥२२॥ ननु तर्हि तेऽप्यमृतपानेनामराः स्युम्तत्राह । क्लेशभाज इति ॥ २३ ॥ बलिभिः सहकारिभिः साध्या अर्थाम्तदनुसरणं विना न सिध्यंतीति कृत्वा सामादिकमुपदिशति । युयमिति द्वाभ्याम् । हे सुराः ! संरमेण सांत्वया सामगार्गेण यथा सिष्यंति ॥ २४ ॥ वस्तुषु मथनादुत्पञ्चेषु ॥ २५ ॥ २६ ॥ सुरास्तु बलिमुपेयुरुपजग्रः ॥ २७ ॥ असंयत्तानिप स्ट्वा । क्षोक्यः कीर्त्यर्दः ॥२८॥ वैरोचिन बिलम् । जितमशेषं त्रैलोक्यं येन तम् ॥२९॥ तन्सर्वममृतोन्मथनादि ॥ ३० ॥ तत्र ये अन्ये चासुराधिपाः पौलामकालेयादयः ग्रंबरादयश्च तेभ्यश्वारोचत च्छन्त्यसुराः सुराः ॥ न संरम्भेण सिद्धचन्ति सर्वेऽर्थाः सांत्वया यथा ॥२४॥ न भेतव्यं कालकूटाहिपाज्ञलिधसम्भवात् ॥ लोभः कार्यो न वै जातु रोषः कामस्तु वस्तुषु ॥ २५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति देवान्समादिश्य भगवान्पुरुषोत्तमः ॥ तेपामन्तर्द्धे राजनस्वच्छन्दगतिरीश्वरः ॥२६॥ अथ तस्मै भगवते नमस्कृत्य पितामहः ॥ भवश्च जग्मतुः स्वं स्वं धामोपेयुर्विलं सुराः ॥ २७ ॥ दृष्ट्वाऽरीनप्यसंयत्तान् जातक्षोभानस्वनायकान् ॥ न्यषे-धद्दैत्यराट् श्लोक्यः संधिविग्रहकालवित् ॥ २८ ॥ ते वरोचिनमासीनं गुप्तं चासुरयूथपेः ॥ श्रिया परमया जुष्टं जिताहोषमुपागमन् ॥ २९ ॥ महेंद्रः श्टइणया वाचा सांत्वयित्वा महामितः ॥ अभ्यभाषत तत्सर्वं शिचितं पुरुषोत्तमात् ॥ ३०॥ तदरोचत दैत्यस्य तत्रान्ये येऽसुराधिपाः ॥ शम्बरोऽरिष्टनेमिश्च ये च त्रिपुरवासिनः ॥ ३१ ॥ ततो देवासुराः कृत्वा संविदं कृतसौहदाः ॥ उद्यमं परमं चक्रुरमृतार्थे परन्तप ॥३२॥ ततस्ते मन्दरगिरिमोजसोत्पाट्य दुर्मदाः ॥ नदन्त उद्धिं निन्युः शक्ताः परिघवाहवः ॥ ३३ ॥ दूरभारोद्रहश्रांताः शक्रवैरोचनादयः ॥ अपारयन्तस्तं वोद्धं विवशा विजहुः पथि ॥ ३४ ॥ निपतन्स गिरिस्तत्र बहूनमरदानवान् ॥ चूर्णयामास महता भारेण कनकाचलः ॥ ३५ ॥ तांस्तथा भन्नमनसो भग्नबाहूरुकन्धरान् ॥ विज्ञाय भगवांस्तत्र बभूव गरुडध्वजः ॥ ३६ ॥ गिरिपातविनिष्पिष्टान्विलोक्यामरदानवान् ॥ ईक्षया जीवयामास निर्जरा-त्रिर्वणान्यथा ॥ ३७ ॥ गिरिं चारोप्य गरुडे हस्तेनैकेन लीलया ॥ आरुह्य प्रययाविध सुरासरगणैर्वृतः ॥ ३८ ॥ अवरोप्य गिरिं स्कन्धात्सपर्णः पततां वरः ॥ ययौ जलांत उत्सृज्य हरिणा स विसर्जितः ॥३९॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे अस्तमथने मन्दराचलानयनं नाम पष्टो-उध्यायः ॥ ६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ ते नागराजमामन्त्रय फलभागेन वासुकिम् ॥ परिवीय गिरौ तस्मिन्नेत्रप्रविध मुदान्विताः ॥ १ ॥ आरेभिरे सुसंयत्ता अमृतार्थं कुरूद्रह ॥ हरिः पुरस्ताञ्जगृहे पूर्वं देवास्ततो अवन् ॥ २ ॥ तज्ञैच्छन्दैत्यपतयो महापुरुपचेष्टितम् ॥ न गृह्णीमो वयं पुच्छमहेरङ्ग-ममङ्गलम् ॥ ३ ॥ स्वाध्यायश्रतसम्पन्नाः प्रख्याता जन्मकमभिः ॥ इति तृष्णीं स्थितान्दैत्यान्विलोक्य पुरुपोत्तमः ॥ स्मयमानो विसृज्यायं पुच्छं ॥३१॥ संविदं समयम् ॥३२॥ परिघा इव बाहबो येपाम् ॥३२-३८॥ विसर्जितः प्रस्थापितः । सुपर्णे ठत्र स्थिते वासुकेरागमनायोगादिति भावः ॥ ३९ ॥ इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे पष्ठोऽष्यायः ॥६॥ सप्तमे मथनोद्भृतविषभीत्याऽखिलैर्जनैः॥ स्तुतः सन्कृषया रुद्रः पपौ विषमितीर्यते ॥१॥ फलभागेन तवाष्यमृते भागो भविष्यतीत्यामंत्र्य संमंत्र्य वासुकि नेत्रं गिरौ परिवीय

संवेष्टपान्धि मिथतुमारेभिरे ॥ १ ॥ वासुकेर्मुखं तीवं दैत्यान्प्राहियतुमेव पूर्व हिरः पुरस्तानमुखं जगृहे । ततोऽभवनमुखं जगृहुः ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥ इतो धारणे स्थानिवमागो यैः ॥ ५ ॥ ६ ॥ दैवेन हेतुना स्वपौरुषे नष्टे सित ॥७॥ विद्नेशस्य विधि तेन रचितं विद्नम् । अवितथः सत्योऽभिसंधिः संकल्पो यस्य ॥८॥ लक्षयोजनः प्रस्तारो विस्तारोऽस्यास्तीति तथा तेन पृष्ठेन ॥९॥ तस्य गिरेरावर्तनं अमणमंगकंड्यनं मेने ॥१०॥ आधुरेणासुराकारेण देवेन देवाकारेण रूपेणाविशत् ॥ ११ ॥१२॥ आत्मिन देवदैत्यमध्ये । गोत्रे दार्ळ्यरूपेण नेत्रे अभैद्यावोधरूपेण । परेण हिरणा । क्षोभितं नकाणां चक्रं समृहो यरिमन् ॥१३॥ दशक्ष मुखानि च क्षासाक्ष । अहींद्रस्य साहस्रमपरिमिताः कठोरा ये दगादयस्तेभ्यो निर्मताभ्यामित्रभूमाभ्यामाहतं वर्चो येषां ते। सरला

जग्राह सामरः ॥ ४ ॥ कृतस्थानविभागास्त एवं कश्यपनंदनाः ॥ ममंथुः परमायत्ता अमृतार्थं पयोनिधिम् ॥ ५ ॥ मध्यमाने ऽर्णवे सो ऽद्रिरनाधारो ह्मपोऽविशत् ॥ श्रियमाणोऽपि बलिभिगोरिवात्पांडुनंदन ॥ ६ ॥ ते सुनिर्विण्णमनसः परिम्लानमुखश्रियः ॥ आसन्स्वपौरुषे नष्टे देवेनातिवलीयसा ॥ ७॥ विलोक्य विद्नेशविधिं तदेश्वरो दुरंतवीर्थोऽवितथाभिसंधिः ॥ कृत्वा वपुः काच्छपमद्भतं महत्प्रविश्य तोयं गिरिमुजुहार ॥ ८॥ तमुत्थितं वीच्य कुलाचलं पुनः समुत्थिता निर्माथतुं सुरासुराः ॥ दधार पृष्ठेन स लक्षयोजनप्रस्तारिणा द्वीप इवापरो महान् ॥ ९ ॥ सुरासुरेन्द्रैर्भुजवीर्य-वेपितं परिश्रमंतं गिरिमंग पृष्ठतः ॥ बिश्रत्तदाऽऽवर्तनमादिकच्छपो मेनेऽङ्गकंड्सयनमप्रमेयः ॥ १० ॥ तथाऽसुरानाविशदासुरेण रूपेण तेषां वलवीर्य-मीरयन् ॥ उद्दीपयन्देवगणांश्च विष्णुर्देवेन नागेन्द्रमबोधरूपः॥ ११ ॥ उपर्यगेन्द्रं गिरिराडिवान्य आक्रम्य हस्तेन सहस्रवाहुः॥ तस्थौ दिवि ब्रह्म-भवेन्द्रमुख्यैरभिष्टुवद्भिः सुमनोऽभिवृष्टः ॥ १२ ॥ उपर्यधश्चात्मनि गोत्रनेत्रयोः परेण ते प्राविशतासमेधिताः ॥ ममंथुरविध तरसा मदोत्कटा महा-द्रिणा क्षोभितनकचकम् ॥ १३ ॥ अहींद्रसाहस्रकठोरदृङ्मुखश्वासाग्निधूमाहतवर्चसोऽसुराः ॥ पौलोमकालेयवलील्वलादयो दवामिदग्धाः सरला इवाभवन् ॥ १४ ॥ देवाश्च तच्छ्वासशिखाहतप्रभानधूम्रांबरस्रग्वरकञ्चकाननान् ॥ समभ्यवर्षनभगवद्वशा घना ववुः समुद्रोर्म्युपगूढवायवः ॥ १५ ॥ मध्यमानात्तथा सिंधोर्देवासुरवरूथपैः ॥ यदा सुधा न जायेत निर्ममंथाजितः स्वयम् ॥१६॥ मेघश्यामः कनकपरिधिः कर्णविद्योतविद्युनमूर्धिन भ्राज-डिलुलितकचः सम्धरो रक्तनेत्रः ॥ जैत्रैदोंर्भिर्जगदभयदैर्दंदशूकं गृहीत्वा मध्नन्मध्ना प्रतिगिरिरिवाशोभताथो धृताद्रिः ॥ १७ ॥ निर्पध्यमानादुद-धरेभूद्रिषं महोल्वणं हालहलाह्नमग्रतः ॥ संभ्रांतमीनोन्मकरादिकच्छपात्तिमिद्रिपग्राहतिमिंगिलाकुलात् ॥ १८ ॥ तदुग्रवेगं दिशि दिश्युपर्यधो

द्धमिवशेषाः ॥ १४ ॥ देवांस्तु भगवद्वशा घनाः समभ्यवर्षन् । समुद्रोमिभिरुपगृद्धा वायवश्व शीवला वत्वर्वान्ति स्म । कर्थभूतान् । तस्याहींद्रस्य श्वासशिखाभिर्हता प्रभा येषाम् । धूत्राण्यंवरादीनि येषाम् ॥ १५ ॥१६॥ धृतोऽद्रियेन स धृताद्रिभगवान्परमपुरुषोऽनंतरमशोभतेत्यन्वयः । कथंभूतः।कनकपरिधिः पीतवासाः। कर्णयोविद्योतमाना विद्यत्कुण्डललक्षणा यस्य । तथा मुर्दिन श्राजंतो विद्यल्किताः कचा यस्य स तथा । जैत्रैजिष्णुभिः । दंदश्कं सर्पम् । प्रतिगिरिः प्रतिद्वंदी पर्वतः ॥ १७ ॥ हालहलमित्याह्या नाम यस्य । संश्रांता मीना उद्गता मकरादयस यस्मिस्तस्मात् ।

U \$ 11

तिम्यादिभिराकुलाण ॥१८॥ तिविषम् । अप्रति अप्रतिमं प्रतिक्रियाशुन्यमिति वा । कृतः । उग्रो वेगो यस्य । तदेवाद । दिशि दिशीति । यद्वा । उग्रा वेगा रोमांचस्वेदाद्यो यस्मादत एवासस् विलोक्य भीता अन्येन केनाप्यरच्यमाणाः सदाशिवं शरणं दृद्धचुर्जग्धः । १९॥ त्रिलोक्या उद्भवाय देव्या सहाद्रौ कैलासे आसीनं तथापि मुनीनापभिमतं तेपामेवापवर्गाय तपो जुणागम् ॥२०॥ निर्गुणं सगुणं चैव शिवं हरिपराक्रमैः ॥ स्तुवंतम्तु प्रजेशाना नामन्यंतांतरं तयोः ॥ २१ ॥ २२ ॥ नन्वेवंभूतो विष्णुरिति प्रसिद्धं तत्राहुः । गुणमञ्येति । अस्य जगतो यदा सर्गादीन्धरसे तदा हे भूमन्स्वदृष् ! स्वतःसिद्धज्ञानस्त्वं ब्रह्मादिसंज्ञां धत्से ॥२३॥ तत्र हेतुः । त्वं ब्रह्मेति । सदसतो भावानदेवतिर्यगादिरूपान्भावयतीति तथा सुज्यं तु त्वद्वचितिरक्तं नास्तीत्याहुः । आत्मैव त्वं नानाशक्तिक्षिणं दूपेणाभातग्तस्मादीश्वरः ॥ २४ ॥ स्वतःसिद्धज्ञानस्यग्रुपपादयंतो जगदात्मना आमानप्रकारमाहुः । त्वंशब्दस्य वेदस्य योनिस्तः स्वतःसिद्धज्ञानः । त्वं जगदादिमेंहरू स्वम् । विसर्पदुत्सर्पद्सह्यमप्रति ॥ भीताः प्रजा दुदुवुरग सेश्वरा अरच्यमाणाः शरणं सदाशिवम् ॥ १९ ॥ विलोक्य तं देववरं त्रिलोक्या भवाय देव्या-ऽभिमतं मुनीनाम् ॥ आसीनमद्रावपवर्गहेतोस्तपो जुषाणं स्तुतिभिः प्रणेमुः ॥ २० ॥ प्रजापतय ऊचुः ॥ देवदेव महादेव भूतात्मनभूतभावन ॥ त्राहि नः शरणापन्नांस्रैलोक्यदहनादिषात् ॥ २१ ॥ त्वमेकः सर्वजगत ईश्वरो बंधमोक्षयोः ॥ तं त्वामचैति कुशलाः प्रपन्नार्तिहरं गुरुम् ॥ २२ ॥ गुणमय्या स्वशक्त्या अस्य सर्गिस्थित्यप्ययान्विभो ॥ धत्से यदा स्वद्यभूमन्त्रहाविष्णुशिवाभिधाम् ॥ २३ ॥ त्वं त्रहा परमं गुहां सदसद्भावभावनः ॥ नानाशक्तिभिराभातस्त्वमात्मा जगदीश्वरः ॥ २४ ॥ त्वं शब्दयोनिर्जगदादिरात्मा प्राणैन्द्रियद्रव्यगुणस्वभावः ॥ कालः कृतः सत्यमृतं च धर्म-स्त्वय्यक्षरं यित्रबृदामनंति ॥ २५ ॥ अग्निर्मुखं तेऽखिलदेवतात्मा चितिं विदुर्शोकभवांत्रिपंकजम् ॥ कालं गतिं तेऽखिलदेवतात्मनो दिराश्च कर्णो रसनं जलेशम् ॥ २६ ॥ नाभिर्नभस्ते श्वसनं नभस्वानसूर्यश्च चच्ंषि जलंस्म रेतः ॥ परावरात्माश्चयणं तवात्मा सोमो मनो द्योर्भगवन् शिवस्ते ॥२७॥ कुक्षिः समुद्रा गिरयोऽस्थिसंघा रोमाणि सर्वौषिधवीरुधस्ते ॥ इंदांसि साचात्तव सप्तधातवस्त्रयीमयात्मन् हृदयं सर्वधर्मः ॥ २८॥ मुखानि पंचोपनिषदस्तवेश यैखिशदष्टोत्तरमंत्रवर्गः ॥ यत्तिच्छवारुयं परमार्थतत्त्वं देवः स्वयंज्योतिरविस्थितिस्ते ॥ २९ ॥ छाया त्वधमों र्मिषु यैवि-सर्गो नेत्रत्रयं सत्त्वरजस्तमांसि ॥ सांख्यात्मनः शास्त्रकृतस्तवेक्षा छंदोमयो देवऋषिः पुराणः ॥ ३० ॥ न ते गिरित्राखिळळोकपाळिविरिंचवैकुंठ-आत्मा चाहंकारः । कथंभतः । प्राणेंद्रियद्रच्याणां कारणभृता गुणा यस्य । राजसादित्रिविध इत्यर्थः। स्वभावादयश्च त्वमेव । क्रतुः संकल्पः सत्यमृतं चेति यो धर्मः स त्वम् । महदादिस्वरूपत्वे हेतुः । त्रिवृत् त्रिगुणात्मकं यदक्षरं प्रधानं त्विय त्वदाश्रयं तदामनंति । यद्वा । एवंभूते त्विय त्रिवृदक्षरं प्रणवं प्रकाशकपाहुरित्यर्थः ॥२५॥ अखिलदेवतात्मा । अप्रिः सर्वा देवता इति श्रुतेः । सोऽग्निस्ते मुखम् । हे लोकभव ! द्वितीयांतेषु विदुरित्यस्य संबंधः ॥ २६ ॥ परे अवरे च ये आत्मनो जीवास्तेषामाश्रयस्तवात्माऽहंकारः ॥ २७ ॥ त्रयीमयात्मन्वेदत्रयमुर्ने ॥२८॥ पंचोपनि-पदरतत्पुरुपाघोरसद्योजातवामदेवेशानरूपा मंत्राः यैर्धुखैरष्टोत्तरत्रिशन्मंत्राणां वर्गः । तेषामेव मंत्राणां पदच्छेदेनाष्टोत्तरत्रिशत्कलात्मका मंत्रा इत्यर्थः । अवस्थितरुपरतावस्था ॥ २९ ॥ अधर्म-स्योभिषु दंगलोमादिषु। वैस्भिमिविसर्गः प्रतिसर्गः संहारः। यहा। यैः सन्वादिभिविविधः सर्गस्तानि नेत्रत्रयम्। हे देव! छंदोमय ऋपिर्वेदः स तवेक्षा ईक्षणम्। साक्षान्मनुरिति पाठे मनुर्वेदः। तमेवाह।

श्रीघर

..... 10

11 8

छंदोमय इति ॥ ३० ॥ हे गिरित्र ! ते परं ज्योतिरखिलानां गम्यं न भवति । कुतः । यत्र रजआदि नास्ति । किं तज्ज्योतिः । यत्रिरस्तमेदं ब्रह्म ॥ ३१ ॥ कामश्राज्वरश्र दक्षयज्ञ-स्तिपुरादयश्च ये अनेकभृतद्वहस्तान् क्षपयतः संहरतस्ते तत्कर्म स्तुतये न भवति। अत्यन्पमेतदित्यर्थः। गरक्षपणस्याप्यवश्यंभावित्वेन सिद्धविन्नर्देशः। स्तुतयेऽलं न भवतीत्यत्र हेतुः। यस्य भवा-न्स्वनेत्रविह्विस्फुलिंगस्य यम्य शिखयेदं जगद्भितं भस्मसाज्जातं न वेद नालोचयत्यि ॥ ३२ ॥ तदेवं नित्यं परानुग्रहन्यग्रं त्वां ये निदंति तेऽतिमुर्खा इत्याहुः। ये तु उमया सह चरंतं तस्यां नितरां रतं कामिनं कत्थंते प्रलपंति तथा इमशाने चरंतमुग्रं करं परुपं च हिस्नं कत्थंते । कथंभृतम् । आत्मारामाश्च ते गुरवो विश्वहितोषदेष्टारस्तैहिद चितितमंत्रिद्वंद्वं यस्य तथाभृतमपि तपसाऽ-भितप्तमिप । ते नूनं तवोतिमविद्त्रिति काकुः । त्वल्लीलां नैव विदुरित्यर्थः । अतो हातलज्जास्त्यक्तत्रपाः । कथमात्मारामैः सेवितचरणयुगलस्य ते कामित्वं संभवति । कथं वा तपमाऽभिनप्तस्य सुरेंद्रगम्यम् ॥ ज्योतिः परं यत्र रजस्तमश्च सत्त्वं न यद्ब्रह्म निरस्तभेदम् ॥ ३१॥ कामाध्वरत्रिपुरकालगराद्यनेकभूतद्रृहः क्षपयतः स्तुतये न तत्ते ॥ यस्त्वंतकाल इदमात्मकृतं स्वनेत्रबिह्मफुलिंगशिखया भिततं न वेद ॥ ३२ ॥ ये त्वात्मरामगुरुभिर्हदि चिन्तितांत्रिद्वंद्वं चरंतमुमया तपसा-अभितप्तम् ॥ कत्थंत उग्रपरुषं निरतं श्मशाने ते नूनमृतिमविदंस्तव हातलज्ञाः ॥ ३३ ॥ तत्तस्य ते सदसतोः परतः परस्य नांजः स्वरूपगमने प्रभ-वंति भुम्नः ॥ ब्रह्मादयः किमुत संस्तवने वयं तु तत्सर्गसर्गविषया अपि शक्तिमात्रम् ॥३४॥ एतत्परं प्रपश्यामो न परं ते महेश्वर् ॥ मृडनाय हि लोकस्य व्यक्तिस्ते अव्यक्तकर्मणः ॥ ३५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ तद्रीच्य व्यसनं तासां कृपया भृशपीडितः ॥ सर्वभृतसुहृहेव इदमाह सतीं प्रियास् ॥ ३६ ॥ शिव उवाच ॥ अहो बत भवान्येतत्प्रजानां पश्य वैशसम् ॥ चीरोदमथनोद्भतात्कालकूटादुपस्थितम् ॥ ३७ ॥ आसां प्राणपरीप्सूनां विधेयमभयं हि मे ॥ एतावान्हि प्रभोरथों यद्दीनपरिपालनम् ॥ ३८ ॥ प्राणैः स्वैः प्राणिनः पाति साधवः चणभंगुरैः ॥ बद्धवैरेषु भूतेषु मोहिते-ष्वात्ममायया ॥ ३९ ॥ पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रीयते हरिः ॥ प्रीते हरी भगवति प्रीयेऽहं सवरावरः ॥ तस्मादिदं गरं भुंजे प्रजानां स्वस्ति-रस्तु मे ॥ ४० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवमामंत्र्य भगवान्भवानीं विश्वभावनः ॥ तद्विपं जम्धुमारेभे प्रभावज्ञा उन्वमोदत ॥ ४१ ॥ ततः करतली-कृत्य व्यापि हालाहलं विषम् ॥ अभक्षयन्महादेवः कृपया भूतभावनः ॥ ४२ ॥ तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्य जलकल्मषः ॥ यचकार गले नोलं शांतस्योग्रत्वं परुषत्वं वा संभवतीत्यविचार्येव प्रलापादित्यर्थः ॥ ३३ ॥ आस्तां ताविभदकानां वार्ता । महांतोऽपि तव तत्त्वं न जानंतीत्याहुः । तत्तरमात्तव स्वरूपस्य गमने ज्ञाने ब्रह्मादयोऽपि न समर्थाः । संस्तवने तु कुतः शक्ताः स्युस्तत्र वयं कथं प्रभवेम । यतस्तेषां सर्गेऽत्यंतार्वाचीनाः। तथापि यदेतत्तव स्तवनमेतदात्मशक्तिपरिमितमात्रमित्यर्थः ॥३४॥ तदेवाहुः। एतत्परिमिति । न परं ह्रपं तथापि त्वद्रश्नादेव कृतार्था वयमित्याहुः । मृडनाय हीति ॥३५॥३६॥ मत्प्रभावमविचार्य विषपाने प्रवृत्तं मां कथंचिदियं प्रिया वारयेदिति शंकया तामनुज्ञापयन्नाह । अहो बतेति सार्धेश्च-तुर्भिः । वैशसं दुःखम् ॥ ३७ ॥ प्राणपरीत्स्नां प्राणरक्षणेच्छूनाम् । मे मया । प्रभोः समर्थस्य । अर्थः कार्यम् ॥ ३८ ॥ कि वद्धवैरेषु भृतेषु परस्परं जिघांसत्सु ॥३९॥ कृपयतः कृपां कुर्वतः पुंसः ये मत्तः स्वस्तिः शोभना सत्ता । सुखेन जीवितमास्त्वत्यर्थः ॥ ४० ॥ जम्धुमत्तुम् ॥४१॥ करतलीकृत्य करतलपरिमितमात्रं कृत्वा ॥४२॥ जलकन्मपो जलदोषो विषम् । यस्मात्तत् गले

118011

नीसं चकार । साधोः कृपालोः ॥ ४३-४५ ॥ प्रस्कन्नं गलितम् । अपरे ये सविषास्तेऽपि जगृहुः । अनेन विषस्य तीव्रतोक्ता ॥ ४६ ॥ इति श्रीमद्भागवतेऽष्टमम्बंधे टीकायां सप्तमोऽन्यायः ॥ ७॥ अष्टमे मध्यमानेऽन्धौ रुच्म्या विष्णौ वृतेऽसुरैः ॥ घन्वंतरेईते सोमे मोहिन्युद्भव ईर्यते ॥ १॥ हविर्धाना सुरभिः ॥ १॥ देवयानस्य त्रह्मरोकमार्गप्रापकस्य यज्ञस्य संबंधिने हविषे ॥ २ ॥ ईश्वरशिक्षया प्रागेव कृतया ॥ २ ॥ भगवतो यः श्वेताद्रिः कैलासस्तस्य महिं महिमानम् । दंतैः शिखरकल्पैहर्श्व्चंद्रवत्पांद्धर इत्यनुपंगः ॥४॥५॥६॥ वन्गुभिर्मत्यादिभिः स्वर्गिणां रमण्यो रतिकर्घः ॥ ७॥ सुदामापर्वतस्तत्रैकस्यां दिशि जाता सौदामिनी । स्फटिकादिमयगिरिशृंगेष्वधिकं स्फ्ररंती विद्यदिव कांत्या दिशो रंजयंती श्रीः संपत्साक्षानमृतिघारिणी सती सैव मग-तच साधोविभूषणम् ॥ ४३ ॥ तप्यंते छोकतापेन साधवः प्रायशो जनाः ॥ परमाराधनं तद्धि पुरुपस्याखिलात्मनः ॥ ४४ ॥ निशम्य कर्म तच्छं-भोदेंवदेवस्य मीदुषः ॥ प्रजा दाक्षायणी ब्रह्मा वैकुंठश्च राशंसिरे ॥ ४५॥ प्रस्कन्नं पिवतः पाणेर्यत्किचिज्ञगृहः स्म तत् ॥ वृश्चिकाहिविषोपध्यो दंदश्काश्च येऽपरे ॥ ४६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कंधेऽमृतमथने सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ पीते गरे वृपांकेण प्रीतास्ते अगरदानवाः ॥ ममंथुस्तरसा सिंधुं हविर्धानी ततो अभवत् ॥ १ ॥ तामिनहोत्रीमृषयो जगृहुर्वह्मवादिनः ॥ यज्ञस्य देवयानस्य मेध्याय हविषे नुप ॥ २ ॥ तत उच्चैःश्रवा नाम हयोऽभृच्चंद्रपांहुरः ॥ तस्मिन्बिलः स्पृहां चक्रे नेंद्र ईश्वरशिक्षया ॥ ३ ॥ तत ऐरावतो नाम वारणेंद्रो विनि-र्गतः ॥ दंतैश्रतुर्भिः श्वेताद्रेहरन्भगवतो महिम् ॥ ४॥ कौस्तुभाष्यमभुद्रत्नं पद्मरागो महोद्धेः ॥ तस्मिन्हरिः स्पृहां चक्रे वक्षोऽस्तंकरणे मणौ ॥ ५ ॥ ततोऽभवत्पारिजातः सुरलोकविभूषणम् ॥ पूरयत्यर्थिनो योऽर्थैः शश्वद्भवि यथा भवान् ॥ ६ ॥ ततश्चाप्सरसो जाता निष्ककंठयः सुवा-ससः ॥ रमण्यः स्वर्गिणां वल्युगतिलीला अवलोकनैः ॥ ७ ॥ ततश्चाविरभत्साचा च्छी रमा भगवत्परा ॥ रंजयंती दिशः कांत्या विद्यत्सोदामिनी यथा ॥ ८ ॥ तस्यां चकुः स्पृहां सर्वे ससुरासुरमानवाः ॥ रूपौदार्यवयोवर्णमहिमाक्षितचेतसः ॥ ९ ॥ तस्या आसनमानिन्ये महेंद्रो महदद्भतम् ॥ मुर्तिमत्यः सरिच्छ्रेष्ठा हेमकुंभैर्जलं शुचि ॥ १० ॥ आभिषेचिनका भूमिराहरत्सकलौषधीः ॥ गावः पंच पवित्राणि वसंतो मधुमाधवौ ॥ ११ ॥ ऋषयः कल्पयांचकरभिषेकं यथाविधि ॥ जगुर्भद्राणि गंधर्वा नट्यश्च ननृतुर्जगः ॥ १२ ॥ मेघा मृदंगपणवमुरजानकगोमुखान् ॥ व्यनादयन् शंखवेणुवीणास्तुमुलनिःस्वनान् ॥ १३ ॥ ततो अभिषिषचुर्देवीं श्रियं पद्मकरां सतीम् ॥ दिगिभाः पूर्णकलशैः सूक्तवाक्यैद्विजेरितैः ॥ १४ ॥ समुद्रः वत्परा रमा आविरभृदित्यर्थः ॥८॥ तस्य रूपादिमहिम्ना आक्षिप्तं चेतो येपाम् ॥९॥ भगवद्वक्षिसि स्थितया श्रिया विलोकितानां सुराणां यथापूर्वं संपत्प्राप्तिमसुराणां च तद्विपर्ययं वक्तमभि-पेकादिमहोत्सवपूर्वकं ब्रह्मादिपिहारेण भगवत्प्राप्तिप्रकारमाह । तस्या आसर्नामत्यादिना अथासीद्वारुणीत्यतः प्राक्तनेन ग्रंथेन ॥ १० ॥ आभिपेचानका अभिपेकोचिताः । पंच पवित्राणि पंच-गव्यानि । मधुमाधवी चैत्रवैशास्त्रभवं फलपुष्पादि । पाठांतरेऽपि इंद्रेक्ये स एवार्थः । मधुमासे भवं मध्विति वा ॥ ११ ॥ अमिपेकमभिपेकोचितं विधिम् । नट्यो नटानां ख्रियः ॥१२॥ शंख-

श्रीघरी

The !

110911

वेणुवीणाश्च स्थनादयन् । तुमुलो निःस्वनो येषां तान्मृढंगादीन् ॥१३-१८॥ पदमाश्रयम् । ध्रवं नित्यमन्यभिचारिणो नित्याः संतो गुणा यस्मिस्तं नान्वविंदत । क्वचित्कस्यचिद्दोषस्य सद्धा-वात् ॥१९॥ तदेवाह । नूनिमति त्रिमिः । मन्युनिर्जयो नास्ति दुर्वासःप्रभृतिषु । गुरुशुकादिषु संगवर्जितं ज्ञानं नास्ति । महत्त्वेऽपि त्रह्मसोमादौ न कामनिर्जयः । परतो व्यपाश्रयः परापेश्व इन्द्रादिः । स किमीश्वरः ॥२०॥ न भृतसौहृदं परशुरामादिषु । न सुक्तिकारणं त्यागः शिबित्रभृतिषु । पुंसः कार्तवीर्यादेवीर्यमस्ति । अजवेगनिष्कृतं कालवेगेन परिहृतं तु न भवति । गुणसंग-विजितः सनकादिद्वितीयो मम वरो निह समाधिनिष्ठत्वात् ॥२१॥ चिरायुष्यिप मार्कडेयादौ शीलमङ्गलं नास्ति इन्द्रियदमनशीलत्वात् । क्विचत्तद्प्यस्ति हिरण्यकशिषुप्रभृतौ आयुषः स्थैयं न वेद्यं दुर्ज्ञातम् । मगवद्द्वेषेणाकस्मादेव मृत्युसंभवात् । यत्र कुत्र च श्रीरुद्रे मार्कंडेयादिवदिद्रियद्मनाद्यभावाच्छीलमङ्गलं चायुर्निश्चयक्चेत्युभयमस्ति । न चान्यः पूर्वोक्तः किवदोषस्तथाऽपि सोऽ-पीतकौशेयवाससी समुपाहरत् ॥ वरुणः सजं वैजयंतीं मधुना मत्तषट्पदाम् ॥ १५ ॥ भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापितः ॥ हारं सरस्वती पद्ममजो नागाश्र कुण्डले ॥ १६ ॥ ततः कृतस्वस्त्ययनोत्पलस्रजं नदद्दिरेफां परिगृह्य पाणिना ॥ चत्राल वक्त्रं सुकपोलकुण्डलं सत्रीडहासं दथती सुशोभनम् ॥१७॥ स्तनद्वयं चातिकृशोदरी समं निरंतरं चंदनकुंकुंमोचितम् ॥ ततस्ततो नूपुरवल्युसिंजितैर्विसर्पती हेमलतेव सा बभौ ॥ १८ ॥ विलोकयन्ती निरवद्यमात्मनः पदं ध्रुवं चाव्यभिचारि सद्गुणम् ॥ गंधर्वयक्षासुरसिद्धचारणत्रैविष्टपेयादिषु नान्वविंदत ॥ १९ ॥ नूनं तपो यस्य न मन्युनिर्जयो ज्ञानं कचित्तच न सङ्गवर्जितम् ॥ कश्चिन्महांस्तस्य न कामनिर्जयः स ईश्वरः किं परतो व्यपाश्रयः ॥ २० ॥ धर्मः कचित्तत्र न भृत-सौद्धदं त्यागः कचित्तत्र न मुक्तिकारणम् ॥ वीर्यं न पुंसो अस्त्यजवेगनिष्कृतं निह द्वितीयो गुणसंगवर्जितः ॥ २१ ॥ कचिचिरायुर्निह शीलमंगलं कचित्तदप्यस्ति न वेद्यमायुषः ॥ यत्रोभयं कुत्र च सोऽप्यमङ्गलः सुमङ्गलः कश्चन कांक्षते हि माम् ॥ २२ ॥ एवं विमृश्याव्यभिचारिसद्गणैर्वरं निजैकाश्रयतया अगणाश्रयम् ॥ वत्रे वरं सर्वगुणैरपेचितं रमा मुकुन्दं निरपेचमीप्सितम् ॥ २३ ॥ तस्यां स देश उशतीं नवकञ्जमालां माद्यनमध्रवत-वरूथिगरोपचुष्टाम् ॥ तस्थौ निधाय निकटे तदुरःस्वधाम सत्रीडहासविकसन्नयनेन याता ॥ २४ ॥ तस्याः श्रियस्त्रिजगतो जनको जनन्या वश्लो-निवासमकरोत्परमं विभूतेः ॥ श्रीः स्वाः प्रजाः सकरुणेन निरीक्षणेन यत्र स्थितैधयत साधिपतींस्त्रिलोकान् ॥ २५ ॥ शंखतूर्यमृदङ्गानां वादित्राणां प्यमङ्गलः इमशानवासाद्यमङ्गलचेष्टितः। श्राम्रकुन्दं लक्षीकृत्याह । कश्चेति । कश्चित्समङ्गलो निरवद्यश्च सतु मां निह कांक्षते। आत्मारामत्वात् ॥२२॥ एवं विमृत्य रमा निरपेक्षमाप मुकुन्दमेव वरं वत्रे । तिकम् । अन्यभिचारिभिः सद्भिर्धर्मज्ञानादिभिर्गुणैनिजैकाश्रयतया च नैरपेच्येण वरं सर्वोत्तमम् । तत्र हेतुः । अगुणाश्रयं प्रकृतिगुणातीतम् । पाठांतरेऽप्ययमेवार्थः । अतएव स्वस्य ईप्सि-तम् । किंच सर्वेर्गुणैरणिमादिभिरपेक्षितं वृत्तम्। अयं भावः। यद्यपि स्वयमात्मारामत्वेनान्यनिरपेक्षस्तथाप्याश्रिता अणिमादिसिद्धीर्यथा नोपेक्षते। तद्वन्म।माप नोपेच्रेत । तावतैव तत्सेवयाऽहं कृतार्था स्यां किमन्यैः प्राकृतैरिति तमेव वृतवतीति ॥२३॥ तदेवाह । तस्यांसदेशे कमनीयां नवकंजमालां निधाय तद्तुग्रहं प्रतीक्षमाणा तृष्णी तस्य निकटे तस्थी। कथंभूतां मालाम् । माद्यता ये मधुव्रता-स्तेषां वरूथस्य गिरा उपचुष्टां नादिताम् । कर्थभूता श्रीः । सबीडहासेन विकसन्तयनं तेन तस्योरःस्वधाम याता सती । वक्षः प्रतीक्षमाणा तस्थावित्यर्थः ॥२४॥ मगवानाप त्रैलोक्याभिष्टद्वये 118811

स्ववक्षस्तस्याः स्थानं ददावित्याह । तस्या इति । विशिष्टा भूतयो विभवा यस्याः तस्यास्त्रिजगतो जनन्याः श्रियः । परमं सुस्थिरम् । ऐधतावर्धयत् ॥२५॥२६॥ तिद्धिगैविष्णुप्रतिपादकैः । अवितर्थैर्यथार्थैः ॥२७–२९॥ वारुणदैवत्यं यदमं तन्मयी सुरा ॥३०॥३१॥ दीघौं पीवरी दोदण्डौ यस्य । कंबुग्रीवः शंखनाभिरिव त्रिरेखा सुवृत्ता ग्रीवा यस्य ॥ ३२ ॥ स्निग्धः कुञ्चितः केशानामंतो यस्य ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ इज्यभाक् यज्ञभागभोक्ता । असृतेन आभृतं परिपूर्णम् ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ मिथो दैत्यानां परस्परं कलहोत्पादनेन योगमायया च मोहिन्या वाऽर्थं साध-यिष्याम्यतो मा खिद्यतेत्याहेति श्रेषः ॥३७॥ तदेवाहः । मिथ इति । तर्षः कामस्तद्युक्तानि चेतांसि येषाम् । इत्येवं समवलानां कलिरभृत् ॥३८॥ दुर्बलानां त्वाक्रोशप्रकारमाह । देवा इति

पृथुः स्वनः ॥ देवानुगानां सस्त्रीणां नृत्यतां गायतामभूत् ॥ २६ ॥ ब्रह्मरुद्रांगिरोमुख्याः सर्वे विश्वसृजो विभुम् ॥ ईडिरेऽवितथैर्मंत्रैस्ति ह्विंगैः पुष्प-वर्षिणः ॥ २७ ॥ श्रिया विलोकिता देवाः सप्रजापतयः प्रजाः ॥ शीलादिग्रणसम्पन्ना लेभिरे निर्वृतिं पराम् ॥ २८ ॥ निःसत्त्वा लोलुपा राजन्निरु-द्योगा गतत्रपाः ॥ यदा चोपेक्षिता लक्त्या बभवुदैंत्यदानवाः ॥ २९ ॥ अथासीदारुणी देवी कन्या कमललोचना ॥ असुरा जगृहस्तां वै हरेरनु-मतेन ते ॥३०॥ अथोदधेर्मध्यमानात्काश्यपेरमृतार्थिभिः ॥ उदतिष्ठत् महाराज पुरुषः परमाद्भतः ॥३१॥ दीर्घपीवरदोर्दंडः कम्बुग्रीवो इरुणेच्चणः ॥ श्यामलस्तरुणः सग्वी सर्वाभरणभितः ॥ ३२ ॥ पीतवासा महोरस्कः सुमृष्टमणिकुण्डलः ॥ स्निग्धकुंचितकेशांतः सुभगः सिंहविकमः ॥ ३३ ॥ अमृतापूर्णकलशं विश्वद्वलयभितः ॥ स वै भगवतः साचाद्विष्णोरंशांशसम्भवः ॥ ३४ ॥ धनवन्तरिरिति ख्यात आयुर्वेददृगिज्यभाक् ॥ तमालो-क्यासुराः सर्वे कलशं चामृताभृतम् ॥ लिप्सन्तः सर्ववस्तूनि कलशं तरसाऽहरन् ॥ ३५ ॥ नीयमानेऽसुरैस्तिसमन् कलशेऽमृतभाजने ॥ विपण्ण-मनसो देवा हरिं शरणमाययुः ॥३६॥ इति तद्दैन्यमालोक्य भगवानभृत्यकामकृत् ॥ मा खिद्यत मिथोऽर्थं वः साधियव्ये स्वमायया ॥३७॥ मिथः किलरभत्तेषां तदर्थे तर्षचेतसाम् ॥ अहं पूर्वमहं पूर्वं न त्वं न त्वमिति प्रभो ॥ ३८ ॥ देवाः स्वं भागमईति ये तुल्यायासहेतवः ॥ सत्रयाग इवै-तस्मिन्नेषे धर्मः सनातनः ॥ ३९ ॥ इति स्वान्त्रत्यषेधन्वे दैतेया जातमत्सराः ॥ दुर्वछाः प्रवछात्राजनगृहीतकछशान्मुहुः ॥ ४० ॥ एतस्मिन्नन्तरे विष्णुः सर्वोपायविदीश्वरः ॥ योषिद्रपमनिर्देश्यं दधार परमाद्भृतम् ॥ ४१ ॥ प्रेचणीयोत्पलश्यामं सर्वावयवसुन्दरम् ॥ समानकर्णाभरणं सुकपोलो-त्रसाननम् ॥ ४२ ॥ नवयौवननिर्वृत्तिस्तनभारकृशोदरम् ॥ मुखामोदानुरकालिझंकारोद्विमलोचनम् ॥ ४३ ॥ विम्नत्स्वकेशभारेण मालामुत्फुल्ल-

द्धाभ्याम् । देवास्तुल्येनायासेन हेतवः साधकाः । तुल्य आयासो हेतुङ्च धनादिर्येषामिति वा । सत्रयागे यथा सर्वेषां समं फलं तद्वत् । तथा च श्रुतिः । ऋद्धिकामाः सत्रमासीरिक्तित । ये यजमा-नास्त ऋत्विज इति च ॥३९−४१॥ तद्रूपं वर्णयति पञ्चभिः । प्रेक्षणीयग्रुत्पलमिव इयामम् । सर्वेष्ववयवेषु सुंदरम् । समानयोः कर्णयोराभरणे यस्मिन् । सुकपोलं च तदुत्कृष्टनासिकं चाननं यस्मिन् ॥४२॥ नवयौवननिर्वृत्तयोः स्तनयोर्भारेण च कुशग्रुद्रं यस्मिन् ॥४३॥ सुष्ठु ग्रीवा यस्मिन्कंठे आभरणं यस्मिस्तच तच । शोमना ग्रीवा येन । तत्कंठाभरणं यस्मिन्निति वा । सुम्रज- श्रीघरी

300

योरंगदास्यां भषितम् ॥४४॥ विरजांबरेण संवीतो नितंब एव द्वीपो विशास्त्रवात्तत्र शोभा यस्यास्त्रया कांच्या प्रकर्षेण विलयन् । वल्गु यथा भवत्येवं चलतोश्ररणयार्नू पुरे यस्मिन् ॥४५॥ सबीडेन स्मितेन सह विक्षिप्ता कंपिता या अस्तस्या विलासेन सह यान्यवलोकितानि तैर्देत्ययूथपानां चेतःसु मुहुः काममुद्दीपयन् । ४६ इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कंधे टीकायामप्टमोऽष्यायः ॥ ८॥ नवमे मोहितैदैंत्यैरिपतेऽमृतभाजने ॥ तद्वंचनेन देवेभ्योऽमृतं च तयेर्यते ॥१॥ अहो रूपं सौन्दर्यं धाम युतिरिति वदंतः का त्विमत्यादि पप्रच्छुः ॥२॥ मधनंतीव क्षोमयंतीव ॥३॥ कस्यासीत्युक्तमस्मामिर्यतस्त्वं न केनचिद्भक्तपूर्वेत्याहुः । नेति द्वाभ्याम् । त्वा त्वाममरादिभिरस्पृष्टपूर्वा न जानीम इति । नापि तु जानीम एव ॥४॥ आस्तामिदं त्वदर्शनं त्वीश्वरेणैव संपादित-मल्लिकाम् ॥ सुग्रीवकंठाभरणं सुभुजांगदभूषितम् ॥ ४४ ॥ विरजांबरसंवोतनितंबद्वीपशोभया ॥ कांच्या प्रविलसद्दल्यु चलचरणसूपुरम् ॥ ४५ ॥ सबीडिस्मित्विक्षिप्तभ्रविलासावलोकनैः ॥ दैत्ययूथपचेतःसु कामसुद्दीपयन्सुहुः ॥ ४६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कंधे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ तेऽन्योन्यतोऽसुराः पात्रं हरंतस्त्यक्तसोहदाः ॥ क्षिपंतो दस्युधर्माण आयांतीं दहशुः स्त्रियम् ॥ १ ॥ अहो रूपमहो धाम अहो अस्या नवं वयः ॥ इति ते तामभिद्रत्य पत्रच्छुर्जातहच्छयाः ॥ २ ॥ का त्वं कंजपलाशाक्षि कुतो वा किं चिकीर्षित ॥ कस्याप्ति वद वामोरु मथ्नंतीव मनांसि नः ॥ ३ ॥ न वयं त्वा उमरैदेँत्यैः सिद्धगंधर्वचारणैः ॥ नास्पृष्टपूर्वा जानीमो लोकेशश्च कुतो नुभिः ॥ ४ ॥ नूनं त्वं विधिना सुभः प्रेषिता असि शरीरिणाम् ॥ सर्वेन्द्रियमनःप्रीतिं विधातुं सप्रणेन किम् ॥ ५ ॥ सा त्वं नः स्पर्धमानानामेकवस्तुनि मानिनि ॥ ज्ञातिनां बद्ध-वैराणां शं विधत्स्व सुमध्यमे ॥ ६ ॥ वयं कश्यपदायादा आतरः कृतपौरुषाः ॥ विभजस्व यथान्यायं नैव भेदो यथा भवेत् ॥ ७ ॥ इत्युपामंत्रितो दैत्यैर्मायायोषिद्वपुर्हरिः ॥ प्रहस्य रुचिरापांगैर्निरीक्षन्निदमत्रवीत् ॥ ८ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ कथं कश्यपदायादाः पुंश्चल्यां मयि संगताः ॥ विश्वासं पंडितो जातु कामिनीषु न याति हि ॥ ९ ॥ सालावृकाणां स्त्रीणां च स्वैरिणीनां सुरिद्धिषः ॥ सल्यान्याहुरिनत्यानि नूतनं नूतनं विचिन्वताम् ॥ १० ॥ श्रीशक उवाच ॥ इति ते च्वेलितैस्तस्या आश्वस्तमनसोऽसुराः ॥ जहसुर्भावगंभीरं द्दुश्रामृत्भाजनम् ॥ ११ ॥ ततो गृहीत्वाऽमृत-भाजनं हरिर्वभाष ईपित्समतशोभया गिरा ॥ यद्यभ्युपेत क च साध्वसाधु वा कृतं मया वो विभजे सुधामिमाम् ॥ १२ ॥ इत्यभिव्याहृतं तस्या आकर्ण्यासुरपुंगवाः ॥ अप्रमाणविदस्तस्यास्तत्तथेत्यन्वमंसत् ॥ १३ ॥ अथोपोष्य कृतस्नाना हुत्वा च हविषाऽनलम् ॥ दत्त्वा गोविप्रभूतेभ्यः कृतस्वस्त्ययना द्विजैः ॥ १४ ॥ यथोपजोषं वासांसि परिधायाहतानि ते ॥ कुरोषु प्राविशन्सर्वे प्रागप्रष्विभभूषिताः ॥ १५ ॥ प्राङ्मुखेषूपविष्टेषु मित्याहुः। नूनमिति। सर्वेन्द्रियाणां च मनसङ्च प्रीति विधातुं सष्टुणेन केन प्रेषिताऽसि। किंवा यहच्छयाऽऽगतासि। नैवं नूनं प्रेषितैवेत्यर्थः ह्यादि। भेदो विग्रहो यथा न भवेत्तर्था।।७॥८॥ संगता अनुसृताः ॥९॥ हे सुरद्विषः ॥१०॥ भावेन केनाप्यभित्रायेण गंभीरं यथा भवत्येवं जहसुः ॥११॥ईषित्स्मतेन शोमा यस्यास्तया। मया इतं साधु वा असाधु यद्यस्युपेतांगीकुरुत तर्हि विभजे ॥१२॥ असुरपुंगवा दैत्यश्रेष्ठाः प्रमाणिमयत्तामजानंतः ॥१३॥१४॥ यथोपजोषं यथाप्रीति। अहतस्य लक्षणम्।अहतं यंत्रनिर्धुक्तमुक्तं वासः स्वयंभ्रवा ॥शस्तं तन्मांगलिक्येषु तावन्मन्त्रेण सर्वदा ॥प्रागम्रेषु ॥१२॥

कुशेषु विविधः ॥१५॥ धूपैरामोदितायां सुरभीकृतायां शालायाम् ॥१६॥ अथ तस्यां शालायां हे नरेन्द्र! सा कलशपाणिराविवेश । कर्थभृता । मणिवंधादाकनिष्ठं करस्य करभो विहः । करभसदशौ सुकृताबुरू यस्याः सा। उशत्कमनीयं दुकूलं यस्मिरतेन श्रोणिन्टेन। विशालया श्रोण्या अलसा मंदा गतिस्यस्याः। पाठांतरे करभगदशयोद्धवीर्वसदकूलंयस्याः साचासौ श्रोणितटेनालसगतिश्व। मदेन विद्वले अक्षिणी यस्याः ॥ १७ ॥ तां श्रियः सखीं संवीच्य देवासुराः संप्रमुद्धः । कथंभृतम् । कनकमये कुंडले यस्याः । सा चासौ चारवः कर्णादयो यस्याः सा च ताम्। विगलितः स्नस्तः स्तनपद्धिकाया अंतो यस्याः ॥ १८ ॥ एवं तन्मोहयित्वा यत्कृतवांस्तदाह त्रिभिः । असुराणां सुधादानं सर्पाणां क्षीरदानिमव दुर्नयमन्याय्यं मत्वा तां सुधां तेम्यो न व्यभजत् । अयं मातः । दैत्यैर्मदीयं साध्वसाधु वा सर्वमनुमतमेवातो मद्भक्तान्देवानेव सुधां पायिष्यामि । किंच तैर्यथान्यायं विभजस्वेत्युक्तं न चैतेम्यो जात्यैव ऋरेम्यो दानं न्याय्यमतस्तेम्यः सुधां न दद्यामिति ॥१९॥ सुरेषु दितिजेषु च ॥ धूपामोदितशालायां जुष्टायां माल्यदीपिकैः ॥ १६ ॥ तस्यां नरेंद्र करमोरुरुशहक्तृलश्रोणीतटालसगितर्मदिविह्वलाक्षी ॥ सा कूजती कनकनु पुरसिंजितेन कुंभस्तनी कलशपाणिरथाविवेश ॥ १७ ॥ तां श्रीसखीं कनककुंडलचारुकर्णनासाकपोलवदनां परदेवताख्याम् ॥ संवीच्य संमुमुहरुत्स्मितवीक्षणेन देवासुरा विगलितस्तनपट्टिकां ताम् ॥ १८ ॥ असुराणां सुधादानं सर्पाणामिव दुर्नयम् ॥ मत्वा जातिनृशंसानां न तां व्यभजदच्यतः ॥ १९ ॥ कल्पयित्वा पृथक्पंक्तीरुभयेषां जगत्पतिः ॥ तांश्रोपवेशयामास स्वेषु स्वेषु च पंक्तिषु ॥ २० ॥ देत्यान् गृहीत-कलशो वंचयन्त्रपसंचरैः ॥ दूरस्थान्पाययामास जरामृत्युहरां सुधाम् ॥ २१ ॥ ते पालयंतः समयमसुराः स्वकृतं नृप ॥ तृष्णीमासन्कृतस्नेहाः स्त्री-विवादज्य प्रयो ॥ २२ ॥ तस्यां कृतातिप्रणयाः प्रणयापायकातराः ॥ बहुमानेन चाबद्धा नोचुः किंचन विषियम् ॥ २३ ॥ देविलंगप्रतिच्छन्नः स्वर्भानुर्देवसंसदि ॥ प्रविष्टः सोममपिबच्चंद्राकिभ्यां च सूचितः ॥ २४ ॥ चक्रण चुरधारेण जहार पिवतः शिरः ॥ हरिस्तस्य कवंधस्तु सुधवाऽऽम्ना-वितोऽपतत् ॥ २५ ॥ शिरस्वमरतां नीतमजो ग्रहमचीक्कृपत् ॥ यस्तु पर्वणि चंद्रार्कावभिधावति वैरधीः ॥ २६ ॥ पीतप्रायेऽमृते देवैर्भगवांल्लोक-भावनः ॥ पश्यतामसुरेंद्राणां स्वं रूपं जगृहे हरिः ॥ २७ ॥ एवं सुरासुरगणाः समदेशकालहेत्वर्थकर्ममतयोऽपि फले विकल्पाः ॥ तत्रामृतं सुर-गणाः फलमंजसाऽऽपुर्यत्पादपंकजरजःश्रयणात्र दैत्याः ॥ २८॥ यद्युज्यतेऽसुवसुकर्मवचोमनोभिदेंहात्मजादिषु नृभिस्तदसत्रथक्तवात् ॥ तैरेव पंक्तीः पृथग्विविक्ताः कल्पयित्वा विधाय । तासु पंक्तिपु स्वेषु तत्समजातीयेषु । तांश्रासुरानांप प्रतारणार्थमेवोपवेशयामास ॥ २० ॥ उपसंचरैर्वहुमानप्रियवाक्यादिना तानितक्रम्यातिक्रम्य गमनैः । दूरस्थानिप देवान् ॥२१॥ तथा कृतः स्तेहो येषु । ख्रिया सह विवादस्य जुगुप्सया ॥२२॥ कृतोऽतिप्रणयः स्तेहो येः । प्रणयापायेन कात्रा भीताः । एते तावत्कृपणाः पूर्वं किंचि-त्विबंतु युर्वे तु घीराः क्षणं प्रतीक्षध्विमत्यादिवहुमानेनावद्धा नियंत्रिताः समयपालनादिभिः पड्भिरेतैः कारणैरप्रियं किंचिद्पि नोचुः किंतु तृश्गीवासन् ॥ २३ ॥ देवपंक्ती चंद्राकियोमध्ये प्रविष्टः सोमसमृतमिष्वत् ॥२४॥ हरिस्तस्य शिरो जहार । आष्ठावितोऽसंस्पृष्टः ॥२५॥ ग्रहं सूर्यादिवद्ग्रहत्वाधिकारिणम् ॥ २६ ॥ २७ ॥ हरिभक्तानामेवोद्यमः फलति नान्येपामित्येवमा-क्यानदाःपर्यमाह। एवमिति। समा देशादयो येपाम्। हेतुर्भंदराद्रिः। अर्थः समुद्रे क्षिप्तं वीरुदादि । विविधः कल्पः फलं केपांचिज्ञातं केपांचित्रेति वैचित्र्यमेपां ते फलवैपम्यवंतो वमुबुरित्यर्थः।

श्राधरी

ग१२॥

तदेबाह । तत्र तेषु यस्य पादपंकजरजःश्रयणाद्देवा अमृतं फलमापुः । स एव सेव्य इत्यर्थः । यत्तदोनित्यसम्बन्धात् ॥२८॥ एतदेवोपपादयति । यदिति । असुः प्राणः । वसु धनम् । प्राणादिमिदेहात्मजादिषु नृभिर्ययुज्यते प्रयुज्यते देहाद्यर्थं यत्कियत इत्यर्थः । तदसद्वयर्थं भवति । कुतः । पृथक्त्वाद्भेदाश्रयत्वात् । शाखानिषेत्रनत्तत्तेचे प्राणादिभिरीश्वरोदेशेन यत्कियते तत्तु सन्महाफलं
भवति । अपृथक्त्वादीश्वरस्य सर्वत्रानुगतत्वात् । तत्र दृष्टांतः । यत्तरोमूलनिषेचनं तद्यथा सर्वस्य स्कन्धशाखादेरि भवतीति । यद्वा। न्यव्लोपे पंचम्यौ। पृथक्त्वं पर्यालोच्य भेददृष्ट्या देहाद्यदेशेन
यत्कियते तदसत् । अपृथक्त्वं पर्यालोच्येश्वरदृष्ट्या तैरेव तेष्वेव च यत्क्रियते तत्सद्भवतीति । शेषं समानम् ॥ २९ ॥ श्रीमद्भागवतेऽष्टमस्कन्धे टीकायां नवमोऽष्यायः ॥ ९ ॥ दशमे मत्स-

सद्भवति यत्क्रियते अष्टमस्कन्धे अमृतमथने नवमो अध्यायः ॥९॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे अमृतमथने नवमो अध्यायः ॥९॥ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति दानवदैतेया नाविदन्नमृतं नृप ॥ युक्ताः कर्मणि यत्ताश्च वासुदेवपराङ्मुखाः ॥ १ ॥ साधियत्वाऽमृतं राजन्पायित्वा स्वकान्सुरान् ॥ पश्यतां सर्वभूतानां ययौ गरुडवाहनः ॥ २ ॥ सपत्नानां परामृद्धिं दृष्ट्वा ते दितिनंदनाः ॥ अमृष्यमाणा उत्पेतुर्देवान्त्रत्युद्यता-युधाः ॥ ३ ॥ ततः सुरगणाः सर्वे सुधया पीतयैधिताः ॥ प्रतिसंयुयुधुः शस्त्रैर्नारायणपदाश्रयाः ॥ ४ ॥ तत्र देवासुरो नाम रणः परमदारुणः ॥ रोधस्युदन्वतो राजंस्तुमुलो लोमहर्षणः ॥ ५ ॥ तत्रान्योन्यं सपत्नास्ते संरब्धमनसो रणे ॥ समासाद्यासिभिर्वाणैर्नि जब्नुर्विविधायुधैः ॥ ६ ॥ शङ्ख-तूर्यमृदंगानां भेरीडमरिणां महान् ॥ इस्त्यश्वरथपतीनां नदतां निःस्वनोऽभवत् ॥७॥ रथिनो रथिभिस्तत्र पत्तिभिः सह पत्तयः ॥ हया हयैरिभा-श्रेमैः समसज्जंत संयुगे ॥ ८ ॥ उष्ट्रैः केचिदिभैः केचिदपरे युयुधः खरैः ॥ केचिद्गौरमृगैर्ऋचैर्द्वीपिभिर्हरिभिर्भटाः ॥ ९ ॥ गृष्ठैः कंकैर्बकैरन्ये श्येन-भासै स्तिमिंगिलैः ॥ शरभैर्मिहिषैः खङ्गैर्गोवृषैर्गवयारुणैः ॥ १० ॥ शिवाभिराखुभिः केचित्कृकलासैः शरौर्नरैः ॥ वस्तैरेके कृष्णसारैईसैरन्ये च सूकरैः ॥११॥ अन्ये जलस्थलखगैः सत्त्वैर्विकृतविग्रहैः ॥ सेनयोरुभयो राजन्विविशुस्ते अत्रतो अत्रतः ॥ १२ ॥ वित्रध्वजपटै राजन्नातपत्रैः सिता-मलैः ॥ महाधनैर्वत्रदंण्डैर्व्यजनैर्वार्हचामरैः ॥ १३ ॥ वातोद्भृतोत्तरोष्णीषैरिर्चिर्मिभूषणैः ॥ स्फुरद्भिविंशदैः शस्त्रैः सुतरां सूर्यरिमिभः ॥ १४ ॥ देवदानववीराणां ध्वजिनयौ पांडुनंदन ॥ रेजतुर्वीरमालाभिर्यादसामिव सागरौ ॥ १५ ॥ वैरोचनो बलिः संख्ये सोऽसुराणां चम्पतिः॥ यानं वैहायसं नाम कामगं मयनिर्मितम् ॥ १६ ॥ सर्वसांत्रामिकोपेतं सर्वाश्चर्यमयं प्रभो ॥ अप्रतक्र्यमनिर्देश्यं दृश्यमानमदर्शनम् ॥ १७ ॥ आस्थितस्त-

राद्दैत्यैरारन्धे तु मृधे सुरैः ॥ दैत्यमायाविषण्णेषु देवेष्वाविर्वभौ हिरः॥१॥ तदेवममृतावाप्तिर्नाभक्तानामितीरितम् ॥ भक्तमत्सरतः प्राणहानिः पुनरुदीर्यते ॥२॥१–४॥ रणः संग्रामः। उदन्वतः समुद्रस्य रोधिस तीरे वभूव ॥५॥ अन्योन्यं ससासाद्य निजव्तुः ॥ ६–१२ ॥ चित्रध्वजपटादिभिश्व वीराणां मालाभिश्व राजिभिर्देवदानववीराणां व्वजिन्यौ यादसां मालाभिः सागराविव रेज-तुरिति त्रयाणामन्वयः । यादोभिरिति वा । सितैरमलैरातपत्रैश्व । बाहेँश्वामरैश्व ॥ १३ ॥ वातेनोद्धृतैरुचरीयैरुष्णीपैश्व सूर्यरिमभिः सुतरां स्फुरिद्धः ॥ १४ ॥ असुराणां या चम्-

स्तस्याः पतिर्विलिर्यानमास्थितः ॥ १६ ॥ १७ ॥ उदये उदयगिरिशिखरे स्थितश्चंद्र इव रेज इति त्रयाणामन्त्रयः ॥ १८-२४ ॥ सर्वति प्रस्रवणानि यस्पितिति मदघारासाद्ययम् ॥ २५ ॥ नानावाहनदीनि येपां ते देवा असुराञ्च मिथो युयुधुः ॥ २६ ॥ २७ ॥ इंद्रान्येवाह । युयोधित सप्तिमः । अस्यत आस्यद्युष्यतेत्यर्थः ॥२८॥२९॥ स्र्यो देव एक एव शतेन विस्तितैः बाणो द्विमानाभ्यं सर्वानीकाधिपैर्वृतः ॥ वालव्यजनछत्राभ्यै रेजे चन्द्र इवोदये ॥१८॥ तस्यासन्सर्वतो यानैर्यूथानां पतयोऽसुराः ॥ नमुचिः शंवरो वाणो विप्रचित्तिरयोमुखः ॥१९॥ द्विमूर्धा कालनामो ऽथ प्रहेतिहें तिरिल्वलः ॥ राकुनिर्भृतसन्तापो वज्रदंष्ट्रो विरोचनः ॥ २० ॥ हयग्रीवः राङ्कुरिग्राः कपि-लो मेघदुंदुभिः ॥ तारकश्वकद्दक्शम्भो निशुंभो जम्भ उत्कलः ॥ २१ ॥ अरिष्टोर्शरिष्टनेमिश्च मयश्च त्रिपुराधिपः ॥ अन्ये पौलोमकालयनिवातकव-चादयः ॥ २२ ॥ अलब्धमागाः सोमस्य केवलं क्लेशभागिनः ॥ सर्व एते रणमुखे बहुशो निर्जितामराः ॥२३॥ सिंहानादान्विमुंचंतः राङ्कान्द्धमु-मेहारवान् ॥ दृष्ट्वा सप्तानुत्सिक्तान्वलभित्कुपितो भृशम् ॥ २४ ॥ ऐरावतं दिक्रिणमारूढः शुशुभे स्वराट् ॥ यथा स्रवत्मन्नवणमुदयाद्रिमहर्पतिः ॥ २५ ॥ तस्यासन्सर्वतो देवा नानावाहध्वजायुधाः ॥ लोकपालाः सहगणैर्वाखग्निवरूणादयः ॥ २६ ॥ तेऽन्योन्यमभिसंसृत्य क्षिपंतो मर्मभि-र्मिथः ॥ आह्वयंतो विशंतो अये युयुधुईं द्वयोधिनः ॥ २७ ॥ युयोध बिलिरिंद्रेण तारकेण गुहो अस्यत ॥ वरुणो हेतिना अयुध्यिनमत्रो राजन्यहेतिना ॥ २८ ॥ यसस्तु कालनाभेन विश्वकर्मा मयेन वै ॥ शंवरो युयुधेत्वष्ट्रा सवित्रा तु विरोचनः ॥ २९ ॥ अपराजितेन नमुचिरिश्वनौ वृपपर्वणा ॥ सूर्यो बलिसुतैर्देवो वाणज्येष्ठैः शतेन च ॥ ३० ॥ राहुणा च तथा सोमः पुलोम्ना युयुधेऽनिलः ॥ निशुंभशुंभयोर्देवी भद्रकाली तरस्विनी ॥३१॥ वृषाकिपस्तु जम्भेन महिषेण विभावसः ॥ इल्वलः सहवातापिर्वह्मपुत्रैरिन्दम ॥३२॥ कामदेवेन दुर्मर्ष उत्कलो मातृभिः सह ॥ वृहस्पतिश्रोशनसा नरकेण श्नैश्वरः ॥ ३३ ॥ मरुतो निवातकवचैः कालेयैर्वसवोऽमराः ॥ विश्वेदेवास्तु पोलोमै रुद्राः क्रोधवरोः सह ॥ ३४ ॥ त एवमाजावसुराः सुरेन्द्रा इद्वेन संहत्य च युध्यमानाः ॥ अन्योन्यमासाद्य निजद्नुरोजसा जिगीषवस्तीच्णशरासितोमरैः ॥३५॥ भुशुण्डिभिश्वकगद्ष्टिपट्टिशेः शक्त्यु-ल्मुकैः प्राप्तपरश्वधैरिप ॥ निश्चिशयल्लैः परिघैः समुद्गरैः सिभेदिपालैश्च शिरांसि चिच्छिदुः ॥ ३६ ॥ गजास्तुरंगाः सरथाः पदातयः सारोहवाहा विविधा विखंडिताः ॥ निकृत्तबाहूरुशिरोधरां घयश्छिन्नध्वजेष्वासतनुत्रभूषणाः ॥ ३७ ॥ तेषां पदाघातरथांगचूर्णितादायोधनादुल्वण उत्थितस्तदा ॥ रेणुर्दिशः खं द्यमणि च छादयन्न्यवर्ततासुनसूतिभिः परिष्ठुतात् ॥ ३८ ॥ शिरोभिरुद्धतिकरीटकुंडलैः संरंभद्दिभः परिदष्टदच्छदैः ॥ महासुजैः ज्येष्ठो येषां तै: ॥३०॥ निशुम्भशुम्भाभ्यां देवी ॥३१-३६॥ आरोहंतीन्यारोहास्तै: सहिता अन्ये च बाहा:। पूर्वं तु केवलं जातय उक्ता:। कथंभूताः। निकृत्ता बाह्वादयो येपाम्। छिन्नानि ध्व-जादीनि येषां ते ॥३७॥ तेषां देवादीनां पदाघातै रथांगैश्च चूणितादायोधनाद्रणभूमेरुत्थितो रेणुर्दिशः खं द्युमणि सूर्यं च छाद्यंस्तदैव खादेन्र्यवर्तत । कथंभूतात् । असुक्सुतिभिः रक्तश्वरणैः परि-

श्रीघरी

आंदरे

प्छतात्मिक्तात् । यद्वा । परिष्ठवनाद्वेतोर्न्यवर्वत । भावे कः । रक्तधाराणां तत्पर्यन्तमुच्छलनादित्यर्थः । प्रथमांतपाठे रेणोविशेषणम् ॥३८॥ शिरोभिर्महाभुजैश्र करभसदशैह्रुहमिश्र सा रणभृः प्रकर्षे-णास्तृता सती वभौ । कथंभूतैः शिरोभिः । उद्भूतान्युत्पतितानि किरीटानि कुंडलानि च येभ्यस्तैः । संरंभयुक्ता दशो येपु तैः । परिद्ष्टा दच्छदा ओष्ठा येषु तैः ॥३९॥ पतितानि यानि स्विशि-रांशि तत्रत्यैरक्षिभिस्तैः पश्यंत इत्यर्थः । उद्यतान्यायुधानि यैस्तैदेंदिँ हेर्युक्ताः ॥ ४० ॥ वाहान् ऐरावतपादरक्षकान् । आरोहं गजं यंतारमार्छयद्विन्याध ॥ ४१॥ ४२ ॥ दुर्मपोंऽसहनो बलिः साभरणैः सहायुधैः सा प्रास्तृता भूः करभोरुभिर्वभौ ॥ ३९ ॥ कवंधास्तत्र चोत्पेतुः पश्यंतः स्वशिरोऽक्षिभिः ॥ उद्यतायुधदोर्दंडैराधावंतो भटा-न्मुधे ॥ ४० ॥ बलिर्महेंद्रं दशभिस्त्रिरैरावतं शरैः ॥ चतुर्भिश्चतुरो वाहानेकेनारोहमार्छयत् ॥ ४१ ॥ स तानापततः शकस्तावद्भिः शीघ्रविक्रमः ॥ चिच्छेद निशितैर्भन्नैरसंप्राप्तान्हसन्निव ॥ ४२ ॥ तस्य कर्मोत्तमं वीच्य दुर्भर्षः शक्तिमाददे ॥ तां ज्वलंतीं महोल्कामां हस्तस्थामच्छिनद्धरिः ॥ ४३ ॥ ततः श्रुं ततः प्रासं ततस्तोमरमृष्टयः ॥ यद्यञ्ञस्त्रं समादद्यात्सर्वं तदन्छिनद्विभुः ॥ ४४ ॥ ससर्जाथापुरीं मायामंतर्धानं गतोऽसुरः ॥ ततः प्रादुरभ्रच्छेलः सुरानीकोपरि प्रभो ॥ ४५ ॥ ततो निपेतुस्तरवो दह्यमाना दवामिना ॥ शिलाः सटंकशिखराश्चर्णयंत्यो द्विपद्वलम् ॥ ४६ ॥ महोरगाः समुत्पेतुर्दंदश्काः सवृश्चिकाः ॥ सिंहब्याववराहाश्च मर्द्यंतो महागजान् ॥ ४७ ॥ यातुधान्यश्च शतशः श्लेटहस्ता विवाससः ॥ खिंधि-भिंधीति वादिन्यस्तथा रक्षोगणाः प्रभो ॥ ४८ ॥ ततो महाघना ब्योग्नि गंभीरपरुषस्वनाः ॥ अंगारान्मुमुचुर्वातैराहृताः स्तनयित्नवः ॥ ४९॥ मुष्टो दैत्येन सुमहान्विह्ः श्वसनसारिधः ॥ सांवर्तक इवात्युग्रो विबुधध्विजनोमधाक् ॥ ५० ॥ ततः समुद्र उद्वेतः सर्वतः प्रत्यदृश्यत ॥ प्रचंडवातै-रुद्धततरंगावर्तभीषणः ॥ ५१ ॥ एवं दैत्यैर्महामायरलस्यगतिभीषणैः ॥ सुज्यमानासु मायासु विषेदुः सुस्सैनिकाः ॥ ५२ ॥ न तत्प्रतिविधि यत्र विदुरिंद्रादयो नृप ॥ ध्यातः प्रादुरभृत्तत्र भगवान्विश्वभावनः ॥५३॥ ततः सुपर्णांसकृतांत्रिपल्लवः पिशंगवासा नवकंजलोचनः ॥ अदृश्यताष्टायुधवाह-रुल्लसच्छीकौस्तभानर्घिकरीटकुंडलः ॥५४॥ तस्मिन्प्रविष्टेऽपुरकूटकर्मजा माया विनेशुर्महिना महीयसः ॥ स्वप्नो यथा हि प्रतिवोध आगते हरि-स्मृतिः सर्वविपद्भिमोक्षणम् ॥ ५५ ॥ दृष्टा मृधे गरुडवाहमिभारिवाह आविष्य श्लमहिनोदथ कालनेमिः ॥ तल्लीलया गरुडमूर्षिन पतद्गृहीत्वा तेनाहनन्नुप सवाहमरिं त्र्यधीशः ॥ ५६ ॥ माली सुमाल्यतिबलौ युधि पेततुर्यचक्रीण कृत्तशिरसावथ माल्यवांस्तम् ॥ आहत्य तिग्मगदया हनदंड-॥ ४३-४५ ॥ टंकवत्तीत्त्रणाग्रैः सिंहताः ॥ ४६-४८ ॥ स्तनियत्नवश्रांगारान्मुमुत्तुरित्यनुपङ्गः ॥ ४९ ॥ अधाक् आर्षः । अधाक्षीदित्यर्थः ॥ ५० ॥ उद्धृतेस्तरंगैरावतैश्व भीषणः ॥५१॥ एवमन्यैश्च दैत्यैः सुज्यमानासु ॥ ५२ ॥ यत्र यदा तैर्ध्यातः सन ॥ ५३ ॥ अष्टावायुषयुक्ता बाहवो यस्य । श्रीश्च कौस्तुभश्च अनर्ध्य किरीटं च कुण्डले च उल्लसंति श्रीकौस्तुभादीनि यस्मिन् ॥ ५४ ॥ असुराणां कूटकर्म मंत्रादिप्रयोगस्तस्माञातः । महिना महिन्ना । हरेः स्पृतिरेव सर्वासां विषदां मोक्षणह्रवा । किम्रुत हरेः प्रवेश इत्यर्थः ॥ ५५ ॥ इमारिवाहः सिंहवाहः

118811

अहिनोिषक्षेष । लीलयैव तद्गृहीत्वा अहनदहन् । हे नृप ॥ ५६ ॥ यस्य चक्रेण कृत्तशिरसौ पेततुस्तं तथाभृतमप्याहत्य संघद्यांडजेंद्रं गरुडमहनत् । तं हंतुं गदायुक्तित्य इत्यर्थः । आद्यो हरिः ॥ ५७ ॥ इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्वंधे टीकायां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ एकादशे तु देवेषु दैत्यघातिषु नारद ॥ देवानवारयच्छुको मृतान्दैत्यानजीवयत् ॥१॥१॥ उदयच्छदुश्चिन्ये ॥२॥३॥ निबद्धान्यक्षीणि येथां तान्वालान् जित्वा नटः कपटवृत्तिर्यथा तेषां धनं इरति तथा हे मृढ ! मायेशानस्मान्जेतुमिच्छसि ॥ ४ ॥ मत्प्रभावं शृष्यित्याह । आरुरुचंत्यारोद्धमिच्छंति । ये चोत्सिम्-जेंद्रं तावच्छिरोऽच्छिनदरेर्नदतोऽरिणाऽऽद्यः ॥ ५७ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे दशमोऽध्यायः ॥१०॥ श्रोशुक उवाच ॥ अथो सुराः प्रत्युपलब्धचेतसः परस्य पुंसः परमानुकंपया ॥ जब्नुर्भृशं शकसमीरणादयस्तांस्तात्रणे यैरभिसंहताः पुरा ॥ १ ॥ वैरोचनाय संरब्धो भगवा-न्पाकशासनः ॥ उदयञ्खद्यदा वज्रं प्रजा हाहेति चुक्रुशुः ॥ २ ॥ वज्रपाणिस्तमाहेदं तिरस्कृत्य पुरःस्थितम् ॥ मनस्विनं सुसंपन्नं विचरंतं महा-मधे ॥ ३ ॥ नटवन्मृढ मायाभिर्मायेशान्नो जिगीषसि ॥ जित्वा बालान्निवद्धाशान्नटो हरति तद्धनम् ॥ ४ ॥ आरुरु चंति मायाभिरुत्सिमृष्मंति ये दिवम् ॥ तान्दस्यून्विधनोम्यज्ञानपूर्वस्माच्च पदादधः ॥ ५ ॥ सोऽहं दुर्मायिनस्तेऽद्य वञ्रेण शतपर्वणा ॥ शिरो हरिष्ये मंदात्मन्यटस्य ज्ञातिभिः सह ॥ ६ ॥ बलिरुवाच ॥ संग्रामे वर्तमानानां कालचोदितकर्मणाम् ॥ कीर्तिर्जयोऽजयो मृत्युः सर्वेषां स्युरनुक्रमात् ॥ ७ ॥ तदिदं कालरशनं जनाः पश्यंति सूरयः ॥ न हृष्यंति न शोचंति तत्र यूयमपंडिताः ॥ ८ ॥ न वयं यन्यमानानामात्मानं तत्र साधनम् ॥ गिरो वः साधशोच्यानां गृक्षीमो मर्मताडनाः ॥ ९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्याक्षिप्य विभुं वीरो नाराचैर्वीरमर्दनः ॥ आकर्णपूर्णैरहनदाचेपैराहतं पुनः ॥ १० ॥ एवं निरा-कृतो देवो वैरिणा तथ्यवादिना ॥ नामुष्यत्तद्धिच्तेपं तोत्राहत इव द्विपः ॥ ११ ॥ प्राहरत्कुलिशं तस्मा अमोधं परमर्दनः ॥ सयानो नयपतद्भमो छन्नपक्ष इवाचलः ॥ १२ ॥ सखायं पतितं दृष्टा जंभो बलिसखः सुहत् ॥ अभ्ययात्सीहृदं सस्युईतस्यापि समाचरन् ॥ १३ ॥ स सिंहवाह आसाद्य गदामुद्यम्य रहसा ॥ जत्रावताबयञ्बकं गजं च सुमहावलः ॥ १८ ॥ गदाप्रहारव्यथितो भृशं विह्वलितो गजः ॥ जानुभ्यां धरणीं स्पृष्टा कश्मलं परमं ययो ॥ १५ ॥ ततो रथो मातलिना हरिभिर्दशशतैर्वृतः ॥ आनीतो द्विपमुत्मृज्य रथमारुरुहे विभुः ॥ १६ ॥ तस्य तत्पूजयन्कर्म यंतुर्दानवसत्तमः ॥ शूलेन ज्वलता तं तु स्मयमानो ऽहनन्मधे ॥ १७ ॥ सेहे रुजं सुदुर्मर्पां सत्त्वमालंव्य मातिलः ॥ इन्द्रो जंभस्य संकुद्धो वज्रेणा-पाहरिच्छरः ॥ १८ ॥ जंभं श्रुत्वा हतं तस्य ज्ञातयो नारदादृषेः ॥ नमुचिश्र बलः पाकस्तत्रापेतुस्त्वरान्विताः ॥ १९ ॥ वचोभिः परुपैरिंद्रमर्द-प्संत्युल्लंघियतुमिच्छंति । मोचमिच्छंतीत्यर्थः । अधो विधुनोमि पातयामि ॥ ५-७ ॥ कालरशनं कालयन्त्रितम् । अतो न हृष्यन्ति । तत्र एवं विवेके युयमपंडिता अनिपुणाः ॥८॥ तत्र कीर्ति-जयादाबात्मानं साधनं मन्ममानानां वो गिरो न गृह्णीमः । मर्मसु ताडनं याभिस्ताः ॥ ९ ॥ विभुमिंद्रम् । वीरो विलः ॥ १० ॥ तोत्रमंकुशस्तेनाहत इव ॥ ११ ॥ सयानो विमानसिंहतः

श्रीधरो

3088

॥१२-१८॥ मप्रचिर्वलः पाकक्वेति त्रय आजग्धः ॥१९॥२०॥ त्रयाणां पृथग्विकमानाह । हरीनिति त्रिभिः । हर्यश्वस्येंद्रस्य । तावद्भिर्दशभिः शतैः ॥ २१ ॥ २२ ॥ आहत्येंद्रं विदुष्ता ॥ २३ ॥ प्रावृद्कालीनं सूर्यम् ॥ २४ ॥ वणिक्पथा वणिजः । भिन्ना नौर्येषां ते भिन्ननाव इत्यर्थः ॥२५॥ तुरापाडिद्रः अश्वादिसहितो विनिर्गतः । अग्रणीः सारथिः ॥ २६-२८ ॥ शोकाम-यन्तोऽस्य मर्मसु ॥ शरैरवाकिरन्मेघा धाराभिरिव पर्वतम् ॥ २० ॥ हरीन्दशशतान्याजौ हर्यश्वस्य वलः शरैः ॥ तावद्भिरर्दयामास युगपन्नघुह-स्तवान् ॥ २१ ॥ शताभ्यां मातिलं पाको रथं सावयवं पृथक् ॥ सक्तसन्धानमोत्त्रेण तदद्भतमभूद्रणे ॥ २२ ॥ नमुचिः पञ्चदशिः स्वर्णपुर्खेमेहे षुभिः ॥ आहत्य व्यनदत्संख्ये सतोय इव तोयदः ॥ २३ ॥ सर्वतः शरकृटेन शक्रं सरथसोरथिम् ॥ छादयामासुरसुराः पावृट्सूर्यमिवांबुदाः ।। २४ ।। अलक्षयन्तस्तमतीव विह्वला विचुक्षुशुर्देवगणाः सहानुगाः ॥ अनायकाः रात्रुबलेन निर्जिता विणक्पथा भिन्ननवो यथाऽर्णवे ॥ २५ ॥ ततस्तुराषाब्धिबद्धपञ्जराद्विनिर्गतः साश्वरथध्वजायणीः ॥ वसौ दिशः खं पृथिवीं च रोचयन्स्वतेजसा सूर्य इव क्षपात्यये ॥ २६ ॥ निरीच्य पृतनां देवः परैरम्यर्दितां रणे ॥ उदयन्बद्रिपुं हन्तुं वज्रं वज्रधरो रुषा ॥ २७ ॥ स तेनैवाष्टधारेण शिरसी वलपाकयोः ॥ ज्ञातीनां पश्यतां राजन् जहार जनयन्भयम् ॥ २८ ॥ नमुचिस्तद्वधं दृष्ट्रा शोकामर्थरुपान्वितः ॥ जिघांसुरिंद्रं नृपते चकार परमोद्यमम् ॥ २९ ॥ अश्मसारमयं शूलं घंटा-वद्धेमभूषणम् ॥ प्रगृह्याभ्यद्रवत्कद्भो हतो असीति वितर्जयन् ॥ प्राहिणोद्देवराजाय निनदन्मगराडिव ॥ ३० ॥ तदा ४० पतद्गगनतले महाजवं विचि-च्छिदे हिरिरिषुभिः सहस्रधा ॥ तमाहनन्नप कुलिशेन कंधरे रुषा अन्वितिस्त्रिदशपितः शिरो हरन् ॥ ३१ ॥ न तस्य हि त्वचमिप वज्र ऊर्जितो विभेदः यः सुरपतिनौजसेरितः ॥ तद्द्वतं परमितवीर्यवृत्रभित्तिरस्कृतो नमुचिशिरोधरत्वचा ॥३२॥ तस्मादिंद्रोऽविभेच्छत्रोर्वज्ञः प्रतिहतो यतः ॥ किमिदं दैवयोगेन भूतं लोकविमोहनम् ॥ ३३ ॥ येन मे पूर्वमद्रीणां वृज्ञच्छेदः प्रजात्यये ॥ कृतो निविशतां भारैः पतन्नैः पतता भुवि ॥ ३४ ॥ तपःसारमयं त्वाष्ट्रं वृत्रो येन विपाटितः ॥ अन्ये चापि बलोपेताः सर्वारचस्त्रैतत्वचः ॥३५॥ सोऽयं प्रतिहतो वज्रो मया मक्तोऽसुरेऽल्पके ॥ नाहं तदाददे दण्डं ब्रह्मतेजो अपकारणम् ॥ ३६ ॥ इति शक्रं विधीदन्तमाह वागशरीरिणी ॥ नायं शुष्कैरथो नार्द्वैर्धमर्हति दानवः ॥ ३७ ॥ मया असमे यद्वरो दत्तो मृत्युर्नेवार्द्रशुष्कयोः ॥ अतो अन्यश्चिन्तनीयस्ते उपायो मधवन्निपोः ॥ ३८ ॥ तां देवीं गिरमाकण्यं मधवा सुसमाहितः ॥ ध्यायन्फेन-मथापश्यदुपायमुभयात्मकम् ॥ ३९ ॥ न शुष्केण न चार्द्रेण जहार नम्चेः शिरः ॥ तं तुष्टुवुर्मुनिगणा माल्यैश्रावािकरन्विभुम् ॥ ४० ॥ गंधर्व-पिन्यां युक्तया रुपा क्रोधेनान्वित इन्द्रं इन्तुं परमोद्योगं चकार ॥ २९ ॥ घंटावद्धण्टाभियुक्तम् ॥ ३० ॥ ३१ ॥ अतिवीयं वृत्रमिनिद्ति तथा ॥३२॥३३॥ पतत्रैः पत्तैः ॥ ३४ ॥ सारमयं वीर्याधिकं त्वाष्ट्रं तप एव दुत्रः स येन वज्रेण मया विपाटितः ॥ ३५ ॥ दण्डं लगुडतुन्यं कुलिशम् । त्रवातेजो दधीचेः सामध्यम् ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ आर्द्रशुष्काम्यां मृत्युनैँवेति ॥३८॥३९॥

उभयात्मकत्वमेवाह । शुष्केण न चार्द्रेण फेनेन । तथा च श्रतिः । अपां फेनेन नमुचेः शिर इंद्रोदवर्तयदिति ॥ ४०-४४ ॥ अनुचरैरनुगीयमाना इत्यर्थः । उपगीयमानेगनुचरैः सहेति वा ॥४५॥४६॥ अविनष्टा अवयवा येपाम् । विद्यमानाः शिरोधरा येपां तान् ॥४७॥ प्रत्यापन्नानि पुनः प्राप्तानीद्रियाणि स्मृतिश्च येन सः ॥ ४८ ॥ इति श्रीमद्भागवतेऽष्टमस्कंधे टीकायामेकाद-शोऽध्यायः ॥११॥ द्वादशे मोहिनीरूपविश्रमालोकनोत्सुकम् ॥ भवं संमोहयामास हरिः पुनरसांत्वयत् ॥१॥ अमुद्यन्नमुग विष्णुमायया न तदञ्जतम् ॥ इति वक्तं महादेवमोहोऽयमुपवर्ण्यते ॥२॥ हरिः सोममपाययदितीदं निशम्य स यत्रास्ते तत्र तद्र्वं द्रष्टुं यथावित्युत्तरेणान्वयः ॥१॥२॥ सोमया उमया सह ॥३॥ त्विय किंचित्र चाश्रयं वयं त्वाश्रयं नामसाः ॥ इति वच्यनमहादेवस्तुष्टाव हरिमष्टभिः ॥ त्विय महामायाविनि परमेश्वरे निह किंचिद्विटितिमव वयं तु परमकौत्हलेन द्रष्टुमागता इति बहुधा संबोधयन्स्ताति । हे देवदेव । कुतोऽहं देवानां देव हत्यत आह । हे जग-मुख्यौ जगतुर्विश्वावसुपरावसु ॥ नेदुर्दुदुभयो नेदुर्नत्कयो ननृतुर्मुदा ॥ ४१ ॥ अन्येऽप्येवं प्रतिद्वन्द्वान्वाय्वमिवरुणादयः ॥ सुदयामासुरस्त्रोधैर्मु-गान्केसरिणो यथा ॥ ४२ ॥ ब्रह्मणा प्रेषितो देवान्देवर्पिर्नारदो नृप ॥ वारयामास विञ्चधान्दृष्ट्रा दानवसंक्षयम् ॥ ४३ ॥ नारद उवाच ॥ भव-द्धिरमृतं प्राप्तं नारायणभुजाश्रयैः ॥ श्रिया समेधिताः सर्व उपारमत विश्रहात् ॥४४॥ श्रीशुक उवाच ॥ संयम्य मन्युसंरम्भं मानयन्तो मुनेर्वचः ॥ गीयमाना अनुचरैर्ययुः सर्वे त्रिविष्टपम् ॥ ४५ ॥ येऽविश्षष्टा रणे तिसम्नारदानुमतेन ते ॥ विछं विपन्नमादाय अस्तं गिरिमुपागमन् ॥ ४६ ॥ तत्राविनष्टावयवान्विद्यमानशिरोधराच् ॥ उशना जोवयामाप्त सञ्जीविन्या स्वविद्यया॥ ४७ ॥ विख्रश्रोशनसा स्वृष्टः प्रत्यापन्नेद्रियस्मृतिः॥ पराजितो अप नाखिद्य ल्लोकतत्त्वविचक्षणः ॥ ४८ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे देवासुरसंग्रामे एकादशो अध्यायः ॥११॥ श्रीवाद-रायणिरुवाच ॥ वृषध्वजो निशम्येदं योषिद्रपेण दानवान् ॥ मोहयित्वा सुरगणान्हरिः सोममपाययत् ॥ १ ॥ वृपमारुह्य गिरिशः सर्वभूतगणैर्वृतः ॥ सह देव्या ययो द्रष्टुं यत्रास्ते मधुसूदनः ॥ २ ॥ सभाजितो भगवता सादरं सोमया भवः ॥ सूपविष्ट उवाचेदं प्रतिपूज्य स्मयन्हरिय ॥ ३ ॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ देवदेव जगद्वयापिन् जगदीश जगन्मय ॥ सर्वेपामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरः ॥४॥ आद्यन्तोवस्य यनमध्यमिद्मन्यदहं बहिः ॥ यतो अव्ययस्य नैतानि तत्सत्यं ब्रह्म चिद्भवान् ॥५॥ तवैव चरणां भोजं श्रेयस्कामा निराशिषः ॥ विसृज्योभयतः सङ्गं मुनयः समुपासते ॥६॥ त्वं ब्रह्म पूर्णममृतं विगुणं विशोकमानन्दमात्रमविकारमनन्यदन्यत् ॥ विश्वस्य हेतुरुदयस्थितिसंयमानामात्मेश्वरश्च तदपेक्षतयाऽनपेक्षः ॥ ७ ॥ एक-द्रधापिन् । तस्कुतः । हे जगन्मय । तर्हि कि प्रधानम् । न । तच कुतस्तत्राह । सर्वेपामिप स्वं हेतुरत ईश्वरः आत्मत्वाच न ज छं प्रधानं त्विमित्यर्थः ॥ ४ ॥ ननु जगन्मयस्वोद्धत्या जगत उत्परयादिनाऽसत्यत्वेन जाड्येन च ममापि कि तथा त्वं ब्र्पे नहि नहीत्याह । आदांती सध्यं चास्य जगतो यतो ब्राह्मणा भवंति । यस्य चाव्ययस्यैतान्यादांतमध्यानि न संति । यच्च ब्रह्म इदंकारास्पदं इक्यमहङ्कारास्पदं द्रष्ट्र च बाहर्भोग्यमन्यद्भोक्तृ च तत्सत्यं च चिद्र्यं च बह्वेव भवानतो न तव विकारादिशंकेत्यर्थः॥५॥ तवैवंभृतन्वे मुमुख्णामाचारः प्रमाणमित्याह । तवैवेति। उभयत इहाक्षत्र च संगं त्यक्त्वा ॥ ६ ॥ नतु इक्षत्र चेदहं तर्ह्यसङ्गोदासी नस्य मम चरणांभोजोपासनया किं तेषां तत्राह । त्विमिति । त्रक्षत्वेऽपि त्वं नात्यन्तमुदासीनः । किंतु विश्वस्य प्रपञ्च-

स्योदयादीनां हेतुस्तदुपाधीनामात्मनां जीवानामीश्वरश्च तत्फलदाता । विहं कि राजादिवत्कयाऽप्यपेक्षया सेवकेश्यः फलं ददामि निह निह अनपेक्ष एव त्वम् । तिई किमीश्वरत्वेन तत्राह । तैरान्तिम्सत्फलदानार्थमपेच्यत इति तदपेक्षस्तस्य भावस्तदपेक्षता तया । अपेक्षत्वमेव दर्शयितुं ब्रह्मत्वं विशिनष्टि । पूर्णममृतं च सुखरूपम् । विषयसुखवैलक्षण्यार्थमाह । अविकारं नित्य-मानंदमात्रं च । कुतः । विशोकम् । तिई सर्वात्मकत्वे तत्त दिकारप्रसंगो दुर्वारस्तत्राह । अन्यत्सर्वते च्यतिरिक्तां च कारणत्वात् । न ह्यवंभूतसुखात्मकब्रह्मस्वरूपस्य तवान्यापेक्षाऽस्त्यतः केवलं भक्तानुग्रहार्थमेव तवैश्वर्यं न स्वार्थमित्यर्थः ॥७॥ अन्यत्वमनन्यत्वं चैकस्य कुत इत्याग्रंक्य दृष्टातेनोपपाद्यति । सदसत्कार्यकाणरूपं द्वयमद्वयं च परमकारणं त्वमेवैकः । कृतं कुंडलादिरूपं द्वयमकृतं च केवलमद्वयं स्वर्णं यथेकमेव । तद्वदेवेह त्विय वस्तुतो मेदो नास्ति । कथं तिई मेदप्रतीतिस्तत्राह । अज्ञानत इति । कुतः । यस्मान्निरुपाधिकस्यैव तवायं गुणैर्वितकरो मेदो न स्वतः ॥८॥ अत्यव त्वां वहुधा वर्णयंति। तत्त्वतस्तु केऽपि न जानंतीत्याह द्वाम्याम् । त्वां ब्रह्म

स्त्वमेव सदसदुइयमयं च स्वर्णं कृताकृतिमवेह न वस्तुभेदः ॥ अज्ञानतस्त्विय जनैविहितो विकल्पो यस्मादुगुणैव्यतिकरो निरुपाधिकस्य ॥ ८ ॥ त्वां ब्रह्म कैचिदवयंत्यत धर्ममेक एके परं सदसतोः पुरुषं परेशम् ॥ अन्येऽवयंति नवशक्तियुतं परं त्वां केचिन्महापुरुषमव्ययमात्मतंत्रम् ॥ ९ ॥ नाहं परायुऋषयो न मैरीचिमुख्याः जानंति यद्विरचितं खलु सत्त्वसर्गाः ॥ यन्मायया मुषितचेतस ईश दैत्यमत्यीदयः किमुत शश्वदभद्रवृत्ताः॥१०॥ स त्वं समीहितमदः स्थितिजन्मनाशं भूतेहितं च जगतो अववंधमोचौ ॥ वायुर्यथा विशति खं च चराचराख्यं सर्वं तदात्मकतया अवगमो अववंधमोचौ ॥ वायुर्यथा विशति खं च चराचराख्यं सर्वं तदात्मकतया अवगमो अववंधमोचौ ॥ ॥ ११ ॥ अवतारा मया दृष्टा रममाणस्य ते गुणैः ॥ सोऽहं तदुद्रष्ट्रमिच्छामि यत्ते योषिद्रपुर्धृतम् ॥ १२ ॥ येन संमोहिता दैत्याः पायिताश्चामृतं सुराः ॥ तिइदृक्षव आयाताः परं कौतूहलं हि नः ॥ १३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवमभ्यर्थितो विष्णुर्भगवाञ्छूलपाणिना ॥ प्रहस्य भावगंभीरं गिरिशं प्रत्यभापत ॥१४॥ श्रीभगवानुवाच ॥ कौतूहलाय दैत्यानां योषिद्वेषो मया कृतः ॥ पश्यतासुरकार्याणि गते पीयूषभाजने ॥१५॥ तत्ते उहं दर्शयिष्यामि दिदृक्षोः दुरसत्तम ॥ कामिनां बहु मंतव्यं संकल्पप्रभवोदयम् ॥ १६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति ब्रुवाणो भगवांस्तत्रैवांतरधीयत ॥ सर्व-वेदांतिनोऽवयंति मन्यंते । त्वामेव धर्म मीमांसका मन्यंते । प्रकृतिपुरुपयोः परं प्रमांसं सांख्याः।विमलोत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया योगा प्रह्वी सत्या ईशाना अनुग्रहा चेत्येवं नवशक्तियुतं परं पांच-रात्राः । महापुरुषं पातंजलाः १९॥ परायुर्वेक्षा । सन्वसर्गाः सन्वयुणेन सृष्टा अपि येन त्वया विरचितं विश्वमपि खलु तन्वतो न जानंति । कि पुनस्त्वाम् । हे ईश ! अभद्रं राजसं तामसं च वृत्तमुत्पत्तिर्येषां ते न जानंतीति किम्र वक्तव्यम् ॥ १० ॥ किंतु त्वं तत्सर्वं जानासीत्याह । स त्वं सर्वमवरुत्से व्यामोपि जानासि । किं तत्सर्वम् । समीहितं स्वकृतमदः स्थितिजन्मनाशममुख्य जगतो जन्मादिभृतानामीदितं च जगतो भववंधमोक्षौ च । व्याप्तौ दृष्टांतः । चराचराख्यं देहजातं खं च यथा वायुराविशति तथा । कथमवरुंत्से । तदात्मकतया तस्य सर्वस्यात्मतयेत्यर्थः । आत्मत्वे हेतुः । अवगमो ज्ञानरूप इति ॥ ११ ॥ एवं स्तुत्वा प्रस्तुतं विज्ञापयित । अवतारा इति द्वाभ्याम् ॥ १२-१४ ॥ सुरकार्याणि योपिद्वेषेण भविष्यंतीति पश्यता। अयं मावः । अवस्यं तावदुनमत्तान्दैत्यान्वंचियत्वा देवेभ्योऽमृतं देयम्। न चैवं वैपम्यं रूपांवरेण कर्तुमुचितं अतो वंचनमोहनादिसारं कामिनीरूपं मया भृतमिति ॥१५॥ तद्भूपं दर्शयिष्यामि संकल्पप्रभवः कामस्तस्यो-

दयो यस्मात् ॥ १६ ॥ १७ ॥ विचित्राणि पुष्पाण्यरुणाः पञ्चवाश्र येपां ते द्वमा यस्मिन् । यसद्कूलेन परिवृते पर्यस्ते नितंवे मेखला यस्यास्ताम् ॥ १८ ॥ उत्पतत्कंद्कलीलावशेन ये आवर्तनोद्धर्तने नमनोश्रमने ताम्यां कंपितयोः स्तनयोः प्रकृष्टहाराणां चोरुभारैः प्रतिपदं मध्ये प्रभज्यमानामित्र चलत्पद्मेत्र प्रतालवस्कोमलं ततस्ततो नयंतीम् ॥ १९॥ दिख् अमतः कंदुकस्य चापलैश्वांचन्यैर्भुशं प्रोद्विग्नतारे आयते लोले चंचले लोचने यस्याः स्वकर्णाभ्यां विश्वाजिते ये बुंडले ताभ्यामुद्धसंतौ कपोली ताभ्यां नीलालकैश्व मंडितमाननं यस्याः ॥ २०॥ संनद्यतीं वध्नं-तश्चारयंश्चन्नर्भव आस्ते सहोमया।। १७ ॥ ततो ददशोंपवने वरिश्चयं विचित्रपुष्पारुणपल्ळवट्टमे ॥ विंकीडतीं कंदुकळीळया ळमहकूळपर्यस्तिनतंबः मेखलाम् ॥ १८ ॥ आवर्तनोद्धर्तनकंपितस्तनप्रकृष्टहारोरुभरैः पदे पदे ॥ प्रभज्यमानामिव मध्यतश्र्वलपद्रपवालं नयतीं ततस्ततः ॥ १९ ॥ दिन्न भ्रमत्कंदुकचापर्तेर्भृशं प्रोद्विग्नतारायतलोललोचनाम् ॥ स्वकर्णविभ्राजितकुंडलोल्लसत्कपोलनीलालकमंडिताननाम् ॥ २० ॥ श्वयदकुलं कवरीं च विच्यतां सन्नहातीं वामकरेण वल्युना ॥ विनिन्नतीमन्यकरेण कंदुकं विमोहयंतीं जगदात्ममायया ॥ २१ ॥ तां वीच्य देव इति कंदुकछी छयेपद्रीडा-स्फ्रटिस्मतिवसृष्टकटाक्षमुष्टः ॥ स्त्रीप्रेक्षणप्रतिसमीक्षणविह्वलात्मा नात्मानमंतिक उमां स्वगणांश्र्य वेद ॥ २२ ॥ तस्याः कराप्रात्स तु कंदको यदा गतो विदरं तमनुत्रजित्स्याः ॥ वासः ससूत्रं लघु मारुतो इरद्भवस्य देवस्य किलानुपश्यतः ॥ २३ ॥ एवं तां रुचिरापांगीं दर्शनीयां मनोरमाम् ॥ दृष्टा तस्यां मनश्रके विषज्जंत्यां भवः किल ॥२४॥ तया अपहतविज्ञानस्तत्कृतस्मरविह्नलः ॥ भवान्या अपि पश्यंत्या गतहीस्तत्पदं ययो ॥ २५ ॥ सा तमायांतमालोक्य विवस्ना त्रीडिता भृशम् ॥ निलीयमाना वृत्तेषु इसंती नान्वतिष्ठत ॥ २६ ॥ तामन्वगच्छद्भगवान्भवः प्रमुपितेद्रियः ॥ कामस्य च वशं नीतः करेणुमिव यूथपः ॥२७॥ सोऽनुब्रज्यातिवेगेन गृहीत्वाऽनिच्छतीं खियम्॥ केशबंध उपानीय बाहुभ्यां परिपस्वजे ॥ २८॥ सोपगुढा भगवता करिणा करिणी यथा ॥ इतस्ततः प्रसर्पंती विषकीर्णशिरोरुहा ॥ २९ ॥ आत्मानं मोचियत्वांग सुर्पभभुजांतरात् ॥ प्राद्रवत्सा पृथुश्रोणी माया देवविनिर्मिता ॥ ३० ॥ तस्यासौ पदवीं रुद्रो विष्णोरद्भतकर्मणः ॥ प्रत्यपद्यत कामेन वैरिणेव विनिर्जितः ॥ ३१ ॥ तस्यानुधावतो रेतश्च-स्कंदामोघरेतसः ॥ शुब्मिणो यूथपस्येव वासितामनुधावतः ॥ ३२ ॥ यत्र यत्रापतन्मह्यां रेतस्तस्य महात्मनः ॥ तानि रूपस्य हेम्नश्च चेत्राण्या-सन्महीपते ॥ ३३ ॥ सरित्सरः सु शैलेषु वनेषूपवनेषु च ॥ यत्र क चासत्रृषयस्तत्र सिन्निहितो हरः ॥ ३४ ॥ स्कन्ने रेतिस सो अपरयदात्मानं देवमा-तीम । जगिहमोहयंतीम् ॥२१॥ तां वीच्य देवः श्रीरुद्र आत्मानमंतिके स्थितामुमां स्वगणांश्व न वेद । कथंभृतः । इति एवंभृतया कंदुकलीलया या ईपद्त्रीडा तया असूटं स्मितं तेन सह विस्षृष्टो यः कटाक्षस्तेन मुष्टो वंचितः । अतएव स्वयं यत् ख्रियाः प्रेक्षणं तया चप्रतिसमीक्षणं ताभ्यां विह्वल आत्मा मनो यस्य ॥२२॥ तं कंदुकमनुत्रजंत्याः ख्रियाः । लघु ध्रूमं वासः सस्त्रं कांचीसिंह-तम् ॥२३ ॥ विषज्जंत्यां कुंचितकटाक्षेरात्मानं निरीक्षमाणायाम् ॥ २४ ॥ तत्पदं तस्याः समीपं ययौ ॥ २५-२९ ॥ अंग हे राजन् ॥३०-३३॥ एवं तामनुघावन् हरः सरित्सरःसु शैलादिषु

श्रीधरी

अ ८ १ २

च सिबहितो बभूव ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ तदु ह देवमायया जडीकरणम् ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ स्वां निष्ठां प्रकृतिम् ॥३८॥३९॥ कालेन सृष्टचादिनिमित्तेन मया कालरूपेण । भागशो रजशावंशोन समेता मद्धीना सती ॥ ४०-४४ ॥ अष्टाध्यायार्थनिगमनम् । इतीति ॥ ४५ ॥ एतत्कीर्तनादौ फलमाह । एतदिति ॥४६॥ भगवता कृतं भक्तपक्षपातं स्मरन्नमस्करोति । असतामविषयम् । यया ॥ जडीकृतं नृपश्रेष्ठ स न्यवर्तत कश्मलात् ॥ ३५ ॥ अथावगतमाहात्म्य आत्मनो जगदात्मनः ॥ अपरिज्ञेयवीर्यस्य न मेने तदु हाद्भतम् ॥ ३६ ॥ तमविक्कवमत्रीडमालच्य मधुसूदनः ॥ उवाच परमत्रीतो विभ्रत्स्वां पौरुषीं तनुम् ॥ ३७ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ दिष्टचा त्वं विबुधश्रेष्ठ स्वां निष्ठामात्मना स्थितः ॥ यन्मे श्रीरूपया स्वैरं मोहितोऽप्यंग मायया ॥ ३८ ॥ को नु मेऽतितरेन्मायां विषक्तरत्वदते पुमान् ॥ तांस्तान्विसृजतीं भावान्दुस्तरामकृतात्मभिः ॥ ३९ ॥ सेयं गुणमयी माया न त्वामभिभविष्यति ॥ मया समेता कालेन कालरूपेण भागराः ॥ ४० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं भगवता राजञ्ङ्वीवत्सांकेन सत्कृतः ॥ आमंत्र्य तं परिक्रम्य सगणः स्वालयं ययौ ॥ ४१ ॥ आत्मांशभूतां तां मायां भवानीं भगवा-न्भवः ॥ शंसतामृषिमुख्यानां प्रीत्याऽऽचष्टाथ भारत ॥ ४२ ॥ अपि व्यपश्यस्त्वमजस्य मायां परस्य पुंसः परदेवतायाः ॥ अहं कलानामृषभो विमुह्ये यया अवशो अन्ये किमुतास्वतंत्राः ॥ ४३ ॥ यं मामपृच्छस्वमुपेत्य योगात्समा सहस्रांत उपारतं वै ॥ स एष साक्षात्पुरुषः पुराणो न यत्र कालो विशते न वेद ॥ ४४ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति तेऽभिहितस्तात विक्रमः शार्ङ्गधन्वनः ॥ सिन्धोर्निर्मथने येन धृतः पृष्ठे महाऽचलः ॥४५॥ एतन्मुहः कीर्तयतो अनुशृण्वतो न रिष्यते जातु समुद्यमः क्वचित ॥ यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनं समस्तसंसारपरिश्रमापहम् ॥ ४६ ॥ असदविषयमंत्रि भावगम्यं प्रपन्नानमृतममरवर्यानाशयर्तिसञ्चमध्यम् ॥ कपटयुवतिवेषो मोहयन्यः सुरारीस्तमहमुपमृतानां कामपूरं नतोऽस्मि ॥ ४७ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे शंकरमोहनं नाम द्वादशो अध्यायः ॥ १२ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ मुनिर्विवस्वतः पुत्रः श्राद्धदेव इति श्रुतः ॥ सप्तमो वर्तमानो यस्तदपत्यानि मे शृणु ॥ १ ॥ इच्वाकुर्नभगश्चैव घृष्टः शर्यातिरेव च ॥ निरुष्यंतो अ नाभागः सप्तमो दिष्ट उच्यते ॥ २ ॥ करूपश्च पुषप्रश्च दशमो वसुमान्स्मृतः ॥ मनोवैवस्वस्तस्यैते दश पुत्राः परंतप ॥ ३ ॥ आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवा मरुद्रणाः ॥ अश्विनावृभवो राजन्निद्रस्तेषां पुरन्दरः ॥ ४ ॥ कश्यपोऽत्रिर्वसिष्ठश्च विश्वामित्रोऽथ गौतमः ॥ यमदिग्निर्भरद्वाज इति सप्तर्षयः स्मृताः ॥ ५ ॥ अत्रापि भगवज्जन्म कश्यपादिदतेरभूत् ॥ आदित्यानामवरजो विष्णुर्वामनरूपधुक् ।। ६ ।। संच्रेपतो मयोक्तानि सप्तमन्वंतराणि ते ।। भविष्याण्यथ वच्यामि विष्णोः शक्त्याऽन्वितानि च भावो भजनं तेन गम्यमंघि प्रपन्नान् शरणागतान्सिन्धुमथ्यं सिंधोर्मथनेन जातममृतं य आशयदभोजयत् ॥ ४७ ॥ इति श्रीमद्भागवतेऽष्टमस्कन्धे टीकायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ त्रयोदशे तु वर्ण्यन्ते सप्तमादीन्यनुष्यमात् ॥ मन्वंतराणि सर्वाणि पड्विधानि पृथंकपृथक् ॥ १। सप्तमादिमन्वन्तराण्याह । मनुरित्यादिना यावदध्यायसमाप्ति ॥ १॥ २॥ ३॥ आदित्यादयो देवा इत्यन्वयः

11991

॥ ४ ॥ ५ ॥ मगवतो जन्म अवतारः । तमेवाह । आदित्यानां विवस्वानर्यमापृषेत्याद्यक्तानां मध्ये अवरं जन्म यस्य सः ॥६॥ शक्त्याऽवतारेणान्वितानि ॥७॥ अष्टमं मनुं वक्तुं कथामाह विवस्वत इति त्रिभिः ॥८॥ एके वडवां तृतीयामादुः । मम तु संज्ञैव वडवेति मतम् । तदुक्तं पष्टे । सैव भृत्वाऽथ वडवा नासत्यौ सुपुवे सुवीति । यमश्र यमी च यमुना श्राद्धदेवश्रोति त्रयः सुताः ॥ ७ ॥ विवस्वतश्र द्वे जाये विश्वकर्मसुते उमे ॥ संज्ञा छाया च राजेन्द्र ये प्रागिभिहिते तव ॥ ८ ॥ तृतीयां वडवामेके तासां संज्ञासतास्त्रयः ॥ यमो यमी श्राद्धदेवश्छायायाश्र सुतान् शृणु॥९॥सावणिस्तपती कन्या आर्या संवरणस्य या ॥ शनैश्वरस्तृतीयोऽभूदश्विनो वडवात्मजो ॥ १० ॥ अष्टमें उत्तर आयाते सावर्णिर्भविता मनुः ॥ निर्मोकविरजस्काद्याः सावर्णितनया नृप ॥ ११ ॥ तत्र देवाः सुतपसो विरजा अमृतप्रभाः ॥ तेपां विरोचनसुतो बलिरिंद्रो भविष्यति ॥ १२ ॥ दत्त्वेमां याचमानाय विष्णवे यः पद्त्रम् ॥ राद्धमिन्द्रपदं हित्वा ततः सिद्धिमवाप्स्यति ॥ १३ ॥ योऽसी भगवता बद्धः प्रीतेन सुतले पुनः ॥ निवेशितोऽधिके स्वर्गाद्धनाऽऽस्ते स्वराडिव ॥१४॥ गालवो दीप्तिमात्रामो द्रोणपुत्रः कृपस्तथा ॥ ऋष्य-शृङ्गः पिताऽस्माकं भगवान्बादरायणः ॥ १५ ॥ इमे सप्तर्थयस्तत्र भविष्यंति स्वयोगतः ॥ इदानीमासते राजनस्वे स्वे आश्रममंडले ॥ १६ ॥ देवगुद्धां सरस्वत्यां सार्वभौम इति प्रभुः ॥ स्थानं पुरंदराद्धृत्वा बलये दास्यतीश्वरः ॥ १७ ॥ नवमो दक्षमावणिर्मनुर्वरुणसंभवः ॥ भूतकेत्दींप्ति-केतुरित्याद्यास्तत्सुता नृप ॥ १८ ॥ पारा मरीचिगर्भाद्या देवा इन्द्रोऽद्भुतः स्मृतः ॥ द्युतिमत्त्रमुखास्तत्र भविष्यन्त्यृपयस्ततः ॥ १९ ॥ आयुष्म-तोऽम्बुधारायामृषभो भगवत्कला ॥ भविता येन संराद्धां त्रिलोकीं भोद्यतेऽद्भुतः ॥२०॥ दशमो त्रह्मसावणिरुपरलोकसुतो महान् ॥ तत्सुता भूरि-षेणाद्या हविष्मत्त्रमुखा द्विजाः ॥ २१ ॥ हविष्मान्सुकृतिः सत्यो जयो मृतिस्तदा द्विजाः ॥ सुवासनविरुद्धाद्या देवाः शंभुः सरेश्वरः ॥ २२ ॥ विष्वक्सेनो विष्ट्यां तु शंभोः सख्यं करिष्यति ॥ जातः स्वांशेन भगवान्गृहे विश्वसृजो विभुः ॥ २३ ॥ मनुर्वे धर्मसावर्णिरेकादशम आत्मवान् ॥ अनागतास्तत्सताश्च सत्यधर्मादयो दश ॥ २४ ॥ विहंगमाः कामगमा निर्वाणरुचयः सुराः ॥ इद्रश्च वैधृतस्तेषासृषयश्चारुणादयः ॥ २५ ॥ आर्य-कस्य सुतस्तत्र धर्मसेतुरिति स्टृतः ॥ वैधृतायां हरेरंशिखिलोकीं धारियिष्यति ॥ २६ ॥ भविता रुद्रसावणीं राजन्द्वादशमो मनुः ॥ देववानुपदेवश्र देवश्रेष्ठादयः सताः ॥ २७ ॥ ऋतथामा च तत्रेन्द्रो देवाश्च हरितादयः ॥ ऋषयश्च तपोसृतिस्तपस्च्याग्नीश्रकादयः ॥ २८ ॥ स्वधामाख्यो हरेरंशः साधियवित तन्मनोः ॥ अंतरं सत्यसहसः सूनृतायाः सुतो विभुः ॥ २९ ॥ मनुख्रयोदशो भाव्यो देवसावर्णिरात्मवान् ॥ चित्रसेनविचित्राद्या ॥ ९ ॥ सावणिः पुत्रः ॥ १०-१२ ॥ पदत्रयं याचमाना ये मां सर्वा महीं सप्तमे मन्वंतरे दत्त्वाऽष्टमे मन्वंतरे विष्णोः प्रसादेन च राद्धं लव्धमिद्रपदं हित्वेत्यर्थः ॥१३॥१४॥ रामः परशुरामः द्रोणपुत्रोऽक्वत्थामा ॥१५॥ इदानीं तु स्वयोगत आसते ॥ १६ ॥ १७ ॥ अद्भुत इन्द्रः ॥१८-२१॥ हविष्मत्प्रधुखा इत्युक्तानामेव केपांचित्रामान्याह । हविष्मानिति ॥२२॥ विष्च्यां जातः

श्रीघरी

अ०१३

।।१७॥

सन् ॥ २३ ॥ एकादशम इत्यादिराषः ॥ २४-२८ ॥ तस्य मनोरंतरं साधिष्यति । सत्यसहसः सन्तायाश्च सुतः सन् ॥ २९-३१ ॥ दिवस्पतेग्द्रिस्योपहर्ता संपादकः संभविष्यति ॥ ३२-३४ ॥ क्रियातंत्त्त् कर्मसंत्तीः वितायिता विस्तारियष्यति ॥ ३५ ॥ युगसाहस्रण पर्ययः परिवर्ती यस्य । युगसहस्रप्रमाण इत्यर्थः ॥३६॥ इति श्रीमद्भागवतेऽष्टमस्कंधे टीकायां त्रयो-दशोऽष्यायः ॥ १३ ॥ चतुर्दशे तु सर्वेपां मन्वादीनां यथायथम् ॥ पृथककर्माणि वण्यते भगढांशवित्नाम् ॥१॥१॥ पुरुषेणेश्वरेण यज्ञाद्यवतारैः शास्यते नियुज्यते इति तथा ॥ २ ॥ तदेवाह यज्ञादय इति ॥ ३ ॥ ऋष्यादीनां कर्माण्याह । चतुर्युगांत इति चतुर्मिः । यतो येभ्यः श्रुतिगणेभ्यः ॥४॥ उदिता उक्ताः युद्धाः संयताः सतो महीं घमं संचार्यति । मह्यां धमं प्रवर्तयंतीत्यर्थः

देवसावर्णिदेहजाः ॥ ३० ॥ देवाः सुकर्मसुत्रामसंज्ञा इंद्रो दिवस्पतिः ॥ निर्मोकतत्त्वदर्शाद्या भविष्यंत्युषयस्तदा ॥ ३१ ॥ देवहोत्रस्य तनय उपहर्ता दिवस्पतेः ॥ योगेश्वरो हरेरंशो बृहत्यां संभविष्यति ॥३२॥ मनुर्वा इन्द्रसावर्णिश्चतुर्दशम एष्यति ॥ उरुगंभीरवुद्धचाद्या इन्द्रसावर्णिवीर्यजाः ॥ ३३ ॥ पवित्राश्राद्धषा देवाः शुचिरिंद्रो भविष्यति ॥ अग्निवाहुः शुचिः शुद्धो मागधाद्यास्तपस्विनः ॥३४॥ सत्रायणस्य तनयो बृहद्भानुस्तदा हरिः ॥ वितानायां महाराज क्रियातंत्वितायिता ॥ ३५ ॥ राजंश्रवुर्दशैतानि त्रिकालानुगतानि ते ॥ प्रोक्तान्येभिर्मितः कल्पो युगसाहस्रपर्ययः ॥ ३६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे मन्वंतरानुवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः॥१३॥ राजोवाच ॥ मन्वंतरेषु भगवन्यथा मन्वाद-यस्तिमे ॥ यस्मिन्कर्मणि ये येन नियुक्तास्तद्वद्सव मे ॥ १ ॥ ऋषिरुवाच ॥ मनवो मनुपुत्राश्च मुनयश्च महीपते ॥ इन्द्राः सुरगणाश्चैव सर्वे पुरु-षशासनाः ॥ २ ॥ यज्ञादयो याः कथिताः पौरुष्यस्तनवो नृप ॥ मन्वादयो जगद्यात्रां नयंत्याभिः प्रचोदिताः ॥ ३ ॥ चतुर्युगांते कालेन प्रस्ता-ज्छुतिगणान्यथा ॥ तपसा ऋषयोऽपश्यन्यतो धर्मः सनातनः ॥ ४ ॥ ततो धर्मं चतुष्पादं मनवो हरिणोदिताः ॥ युक्ताः संचारयंत्यद्वा स्वे स्वे काले महीं नुपाः ॥ ५ ॥ पालयंति प्रजापाला यावदंतं विभागशः ॥ यज्ञभागभुजो देवा ये च तत्रान्विताश्च तैः ॥६॥ इन्द्रो भगवता दत्तां त्रैलो-क्यश्रियमूर्जिताम् ॥ भुंजानः पाति लोकांस्रीन्कामं लोकं प्रवर्षति ॥ ७ ॥ ज्ञानं चायुनुगं त्र्ते हरिः सिद्धस्वरूपपृक् ॥ ऋषिरूपधरः कर्मयोगं योगेशरूपधृक् ॥ ८ ॥ सर्गं प्रजेशरूपेण दस्यून्हन्यात्स्वराङ्वपुः ॥ कालरूपेण सर्वेषामभवाय पृथग्गुणः ॥ ९ ॥ स्तूयमानो जनैरेभिर्मायया नाम-रूपया ॥ विमोहितात्मभिर्नानादर्शनैर्न च दृश्यते ॥ १० ॥ एतत्कल्पविकल्पस्य प्रमाणं परिकोर्तितम् ॥ यत्र मन्वंतराण्याहुश्रतुर्दश पुराविदः

॥ ५ ॥ प्रजापाला मनुपुत्रास्तं धर्मं पालयंति । यावदंतं यावन्मन्वंतरावसानम् । विभागशः पुत्रपौत्रादिक्रमेण । ये चान्ये द्यावापृथिन्यादयो यत्र कर्मणि भोक्तृत्वेनान्वितास्तैश्च सह ॥६॥७॥ प्रसंगाद्भूपांतरेरिप जगद्यात्राप्रवर्तनमाह । ज्ञानिमिति द्वाभ्याम् । सिद्धाः सनकादयः । ऋषयो याज्ञवन्वयादयः । योगेशा दत्रात्रेयादयः तत्तद्भूपः सन् ज्ञानं कर्म च योगं च ब्रूते ॥ ८ ॥ प्रजेशा मरीच्याद्यस्तेन रूपेण सर्गं करोतीति शेषः । स्वराद्वपू राजमूर्तिः । सर्वेषामभावाय भवति । पृथिग्वधा गुणाः शीतोष्णादयो यस्य ॥९॥ नामरूपादिनकया मायया विमोहितात्मिभर्जनैर्नाना-

दर्शनैः शास्तैः स्तूयमानो निरूप्यमाणोऽपि नैव दृश्यत इत्यर्थः ॥ १० ॥ प्रासंगिकं निरूप्य प्रस्तुतमेवोपसंहरति । एतत्कल्पविकल्पस्यावांतरकल्पस्य ॥ ११ ॥ इति श्रीमद्भागवतेऽष्टमस्कंघे टीकायां चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ बलि पंचदशे विश्वजिताचार्या अयाजयन् ॥ ततोऽसौ स्वर्गमजयद्भयादेवा निलिल्यिरे ॥१॥ अत्रेपते नवाध्याय्या वामं वामनचिष्टितम् ॥ निष्रहच्छलतो यत्र बलेभूर्ययाननुष्रहः ॥ २ ॥ ईश्वरः स्वयं कृपणवत्कस्माद्धतोरयाचत । ल्ड्घार्थो भृत्वाऽपि तं कस्माद्ववंघ ॥१॥२॥ तत्र तावद्वलेखिलोकीमपहतुं याश्चादिछलनं कृतवानिति वक्तं ब्राह्मणाराघनेन बलेरकांड एव स्वर्गविजयक्रममाह । पराजितश्रीरित्यादिना यावदध्यायसमाप्ति । युद्धे पराजिता श्रीर्येन सः । इंद्रेणासुभिश्च त्याजितः सन् । भृगूनभृगोवंश्यान् शुक्रादीन् । महात्मा उदारिचतः । अर्थानां निवेदनेनापणेन ॥ ३ ॥ त्रिणाकं स्वर्गं जेतुमिच्छन्तं विश्वजिता यागेनायाजयन् । महाभिषेकेणंद्रेण बह्नुचब्राह्मणप्रसिद्धेन ॥४॥ हर्यश्वस्यंद्रस्य ये तुरंगास्तेपामिव वर्णो हरितो येपाम्

॥ ११ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कंधे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ राजोवाच ॥ बलेः पदत्रयं भूमेः कस्माद्धिरियाचत ॥ भूत्वेश्वरः कृपणवल्लव्धार्थोऽपि ववंध तम् ॥ १॥ एतहेदितुमिच्छामो महत्कौतूहलं हि नः ॥ यज्ञेश्वरस्य पूर्णस्य वंधनं चाप्पनागसः ॥२॥ श्रीशुक उवाच ॥ पराजितश्रीरस्रुमिश्च हापितो हींह्रेण राजन्भुगुभिः स जीवितः ॥ सर्वात्मना ताममजद्भृगृन्वलः शिष्यो महात्माऽर्थनिवेदनेन ॥ ३ ॥ तं ब्राह्मणा भूगवः प्रीयमाणा अयाजयन्विश्वजिता त्रिणाकम् ॥ जिगीपमाणं विधिनाऽभिषिच्य महाभिषेकेण महानुभावः ॥ ४ ॥ ततो रथः कांचनपट्टनद्वो ह्याश्च हर्यश्चतुरंगवर्णाः ॥ ध्वजश्च सिहेन विराजमानो हुताशनादास हिविभिरिष्टात् ॥ ५ ॥ धनुश्च दिव्यं पुरदोपनद्धं तृणाविरक्तो कवचं च दिव्यम् ॥ पितामहस्तस्य ददो च मालामम्लानपुष्पां जलजं च शुकः ॥ ६ ॥ एवं स विप्रार्जितयोधनार्थस्तैः किष्पतस्वस्त्ययनोऽध विप्रान् ॥ प्रदक्षिणीकृत्य कृतप्रणामः प्रहादमामंत्र्य नमश्चकार ॥ ७ ॥ अधारुह्य रथं दिव्यं भृगुदत्तं महारथः ॥ सुस्रुम्धरोऽध संनद्य धन्दी सङ्गी घृतेपुधिः ॥ ८ ॥ हेमांगदलसद्धाहुः स्फुरन्मकरकुंडलः ॥ रराज स्थमारूढो धिष्ण्यस्थ इव ह्वयवाट् ॥ ९ ॥ तुल्यैश्वर्यवलशीभिः स्वयुथै दैत्ययुथेपः ॥ पिवद्भिरिव स्व हिग्मर्दहद्धः परिधीनिव ॥ १० ॥ वृतो विकर्षन्महतीमासुरी ध्वजिनी विभुः ॥ ययाविद्रपुरी स्वद्धां कंपयन्निव रोदसी ॥ ११ ॥ रम्यासुपवनोद्यानैः श्रीमद्भिन्दनीदिभः ॥ इजिहहंगमिश्चनैर्गायन्मत्तमधुवतैः ॥ १२ ॥ प्रवालफल्यपुष्पोरुशास्त्रसासासमुक्राह्वमानस्य स्व ।

॥५॥ पुरदं सुवर्णम् । तृणाविषुधी । अरिक्तावक्षय्यशरी । पितामहः प्रहादः जलजं शंखम् ॥ ६ ॥ विप्रैरर्जितः संपादितो योधनार्थो युद्धपरिकरो यस्य तैरेव कन्पितं कृतं स्वस्त्ययनं मंगलवा-चनादि यस्य। आमंत्र्य पृष्ट्वा ॥७॥ अधारुद्ध रराजेति द्वयोरन्वयः । सुल्लग्धरः शोभनमालाधरः ॥८॥ हेमांगदाभ्यां लसंती बाह् यस्य। धिष्ण्यस्थो वने प्रव्वलितः कुंडस्थ आहवनीय इवेति वा ॥९॥ तुन्यमैद्वयं वलं च श्रीश्व येपां तैर्दैत्ययूथपैवृतो ययाविति द्वयोरन्वयः । परिधीन् दिशः ॥ १० ॥ स्वृद्धामितसमृद्धाम् ॥ ११ ॥ धिक् प्राम्यसुखं तथाविधां पुरीमकसमादेव परित्यज्येद्रा-द्यः पलायिताः इति वैराग्यार्थमिद्रपुरीमनुवर्णयति । रम्यामिति सार्द्धैरेकादशिमः । उपवनानि फलप्रधानानि निकटानि वा उद्यानानि पृष्पप्रधानानि व्रस्थानि वा तै रम्याम् । कुन्नति विद्दंगिमिथु-

श्रीघरी

अ०१५

नानि येषु । गायंतो मत्तमधुव्रता येषु ॥१२॥ प्रवालादीनामुरुर्भारो यामु ताः शाखा येषां तैः । तत्र यामु सुरसेविताः प्रमदाः कीडंति ता हंसादिकुलैराकुला व्याप्ता निलन्यः सरांसि यत्र येषु संति तैरुपवनोद्यानै रम्यमिति पूर्वेणवान्वयः ॥१३॥ किच परिखाभतया आकाशगंगया वृत्ताम् । प्राकारेण सौवर्णेन चावृताम् । अङ्कालाः प्राकारोपरि रचितान्युन्नतानि युद्धस्थानानि तत्सिहतेन ॥१४॥ रुक्मपट्टानि कपाटानि येषु तैर्द्वारैरवांतरैः स्फटिकमयैंगोंपुरैश्च पुरद्वारैर्जुष्टाम् । विभक्ताः प्रपथा राजमार्गा यस्याम् ॥ १५ ॥ सभा उपवेशस्थानानि चत्वराण्यंगणानि रथ्या उपमार्गा- स्तैराख्यां संपन्नाम् । न्यर्बुदं दशकोटयस्तैर्गणनीयैरनंतैविमानैर्युताम् । वज्जविद्धममय्यो वेदयो येषु तैः शृङ्गाटकैश्चतुष्पर्थर्युताम् ॥१६॥ नित्यं वयस्तारुण्यं रूपं च सौकुमार्यं यासां ताः रूपवन्नार्यः

रंडवकुलाकुलाः ॥ निलन्यो यत्र क्रीडंति प्रमदाः सुरसेविताः ॥ १३ ॥ आकाशगङ्गया देव्या वृतां परिखभूतया ॥ प्राकारेणामिवर्णेन साष्ट्राले-नोत्रतेन च ॥ १४ ॥ रुक्मपट्टकपाटैश्च द्वारैः स्फटिकगोपुरैः ॥ जुष्टां विभक्तप्रपथां विश्वकर्मविनिर्मिताम् ॥ १५ ॥ सभाचत्वररथ्याब्यां विमानैन्य-र्बुदैर्युताम् ॥ शृंगाटकैर्मणिमयैर्वज्विद्रमवेदिभिः ॥ १६ ॥ यत्र नित्यवयोरूपाः श्यामा विरजवाससः ॥ भ्राजंते रूपवन्नायों ह्यचिभिरिव वह्नयः ॥ १७ ॥ सुरस्रीकेशविभ्रष्टनवसौगंधिकस्रजाम् ॥ यत्रामोदमुपादाय मार्ग आवाति मारुतः ॥१८॥ हेमजालाचनिर्गच्छद्रमेनागुरुगंधिना ॥ पांडु-रेण प्रतिच्छन्नमार्गे यान्ति सुरिपयाः ॥ १९ ॥ मुक्तावितानैर्मणिहेमकेतुभिर्नानापताकावलभीभिरावृतम् ॥ शिखंडिपारावतशृङ्गनादितां वैमानिकस्त्री-कलगीतमङ्गलाम् ॥ २० ॥ मृदङ्गशङ्कानकदुंदुभिस्वनैः सतालबीणामुरजर्ष्टिवेणुभिः ॥ नृत्यैः सवाद्यैरुपदेवगीतकैर्मनोरमां स्वप्रभया जितप्रभाम् ॥ २१ ॥ यां न त्रजंत्यधर्मिष्ठाः खला भृतद्वहः शठाः ॥ मानिनः कामिनो लुब्धा एभिर्हीना त्रजंति यत् ॥ २२ ॥ तां देवधानीं स वरुथिनीपति-र्बहिः समंताद्रुरुधे पृतन्यया ।। आचार्यदत्तं जलजं महास्वनं दध्मौ प्रयुंजनभयमिंद्रयोषिताम् ॥ २३ ॥ मघवांस्तमभिषेत्य बलेः परममुद्यमम् ॥ सर्वदेवगणोपेता गुरुमेतद्वाच ह ॥ २४ ॥ भगवन्नद्यमो भूयान्कलेर्नः पूर्ववैरिणः ॥ अविषह्यमिमं मन्ये केनासीत्तेजसोर्जितः ॥ २५ ॥ नैनं कश्चि-त्कुतो वापि प्रतिब्योद्धमधीश्वरः ॥ पिबन्निव मुखेनेदं लिहन्निव दिशो दश ॥ दहन्निव दिशो हिगः संवर्तामिरिवोत्थितः ॥ २६ ॥ ब्र्हि कारण-मेतस्य दुर्धर्षत्वस्य मद्रिपोः ॥ ओजः सहो बलं तेजो यत एतत्समुद्यमः ॥ २७ ॥ गुरुरुवाच ॥ जानामि मधवन् शत्रोरुन्नतेरस्य कारणम् ॥ शिष्यायोपभृतं तेजो भृगुभिर्बह्मवादिभिः ॥ २८ ॥ भवद्रिधो भवान्वापि वर्जयित्वेश्वरं हरिम् ॥ नास्य शक्तः पुरः स्थातुं कृतांतस्य यथा जनाः

स्वलंकताः स्त्रियः यत्र यस्यां आजंते ॥१७॥ सुरस्रीणां केशेस्यो विश्रष्टानां नवसौगंधिकस्रजामामोदम् ॥१८॥ हेमगवाद्येस्यो निर्गच्छता धूमेन । सुर्पायया अप्सरसः ॥१९॥ स्रक्तामयैर्विता-नैर्माणहेममयैः केतुभिद्य व्वजैर्नानापताकायुक्ताभिर्वलभीभिक्य विमानानां पुरोभागैराष्ट्रतां व्याप्ताम् । वैमानिकस्त्रीणां कलगीतैर्मगलाम् ॥ २०॥ उपदेवानां गंधर्वादीनां गीतकैश्य मनोरमाम् । जिता प्रभा साम्राहीप्त्यिष्ठात्री देवता यया ताम् । अन्यैरजितप्रभामिति वा । पाठांतरे जिता ग्रहाः स्यीदयो यया ॥२१॥ यत् याम् ॥२२॥ एतन्यया सेनया ॥ २३ ॥ २४ ॥ केन हेतुनैवं 112511

तेजसोर्जित आसीत् ॥२५॥ प्रतिच्योद्धमपाकर्तुम् ॥२६॥ यतः कारणादेतस्य ओजआदि । यत ओजआदेः । एतस्य समुद्यमः ॥२०॥ उपप्रतं सिव्चतम् ॥ २८ ॥ २९ ॥ तत्रोचितं मन्त्रमाह तस्माद्ययं त्रिविष्टपम्तस्ज्य निलयमदर्शनं यात । यतः कालात् ॥३०॥ केनास्य विपर्ययः स्यादित्यत आह । एप इति विप्राणां बलेनोदर्क उत्तरोत्तरमधिकं फलं यस्य सः ॥३१॥ सुमंत्रितोऽर्थः कार्य येपां ते निलयं जग्मः ॥३२॥३३॥ एवं प्राप्तमिद्रपदं स्थिरीकर्तुमयाजयन् । अनुव्रतमनुवर्तिनम् ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ द्विजदेवैर्वाह्मणैरुपलंमितां प्रापिताम् ॥३६॥ इति श्रीमद्भागवतेऽष्टमस्कंघे टीकायां पश्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ पोडशे प्रत्रनाशेन शोचंत्या अदितेः पतिः ॥ प्रार्थितः कश्यपः प्राह पयोत्रतिमितीर्यते ॥१॥ इदानी श्रीवामनावतारप्रसङ्गमाह । एवमित्यादि यावत्समाप्ति । ॥ २९ ॥ तस्मान्निलयमुत्सुज्य यूयं सर्वे त्रिविष्टपम् ॥ यात कालं प्रतीचंतो यतः शत्रोर्विपर्ययः ॥ ३० ॥ एप विषवलोदर्कः संप्रत्युजितविक्रमः ॥ तेषामेवापमानेन सानुबंधो विनंद्यति ॥ ३१ ॥ एवं सुमंत्रितार्थास्ते गुरुणार्थानुदर्शिना ॥ हित्वा त्रिविष्टपं जग्मुगींर्वाणाः कामरूपिणः ॥ ३२ ॥ देवेष्वथं निलीनेषु वलिवैरोचनः पुरीम् ॥ देवधानीमधिष्ठायं वशं निन्ये जगत्त्रयम् ॥ ३३ ॥ तं विश्वजयिनं शिष्यं मृगवः शिष्यवत्सलाः ॥ शतेन हयमेधानामनुव्रतमयाजयन् ॥ ३४ ॥ ततस्तदनुभावेन भुवनत्रयविश्रुताम् ॥ कीर्तिं दिन्नु वितन्वानः स रेजे उहुराहिव ॥ ३५ ॥ बुभुजे च श्रियं स्वृद्धां द्विजदेवोपलंभिताम् ॥ कृतकृत्यमिवात्मानं मन्यमानो महामनाः ॥३६॥ इतिश्रीमद्भागवते महापुराणे ऽष्टमस्कंधे पञ्चदशो ऽध्यायः ॥१५॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमाता अदितिस्तदा ॥ हते त्रिविष्टपे दैत्यैः पर्यतप्यदनाथवत् ॥ १ ॥ एकदा करयपस्तस्या आश्रमं भगवान-गात् ॥ निरुत्सवं निरानंदं समाधेविरतश्चिरात् ॥ २ ॥ स पत्नीं दीनवदनां कृतासनपरिग्रहः ॥ सभाजितो यथान्यायिषदमाह कुरूद्वह ॥ ३ ॥ अप्यभद्रं न विप्राणां भद्रे लोकेऽधुनागतम् ॥ न धर्मस्य न लोकस्य मृत्योश्छंदानुवर्तिनः ॥ ४ ॥ अपि वा कुरालं किंत्रिदुगृहेषु गृहमेधिनि ॥ धर्म-स्यार्थस्य कामस्य यत्र योगो ह्ययोगिनाम् ॥ ५ ॥ अपि वार्शतथयोऽभ्येत्य कुटुम्वासक्तया त्वया ॥ गृहादपूजिता याताः प्रत्युत्थानेन वा किचत् ॥ ६ ॥ गृहेषु येष्वतिथयो नार्विताः सिल्लैरिप ॥ यदि निर्याति ते नूनं फेरुराजगृहोपमाः ॥ ७ ॥ अप्यस्यस्तु वेलायां न हुत्। हिवपा सित ॥ त्वयोद्भिमधियां भद्रे प्रोषिते मिय किहीचित् ॥ ८ ॥ यत्पूजया कामदुधान्याति लोकानगृहान्वितः ॥ त्राह्मणोऽपिश्च वै विष्णोः सर्वदेवात्मनो मुख्य ॥ ९ ॥ अपि सर्वे कुशिलनस्तव पुत्रा मनस्विनि ॥ लक्षये अस्वस्थमात्मानं भवत्या लक्षणैरहम् ॥ १० ॥ अदितिरुवाच ॥ भद्रं द्विजगवां ब्रह्मन्धर्म-नष्टेष्वदृष्टेषु सत्सु ॥१॥२॥ स कश्यपः पत्नीमिदमाह ॥३॥ दीनवदनत्वादिकमालस्य बहुधा विकल्पयन्ष्ट्छिति । अध्यभद्रमिति सप्तिः । हे भद्रे ! मृत्योश्छंदमिन्छामनुवर्तत इति तथा । वशवर्तिनो जनस्येत्यथं: ॥४॥ हे गृहमेथिनि । अपि वा किंवा गृहेपु धर्मादेः किंचिदकुशलिमिति काक्वा प्रश्नः । यत्र येपु गृहेषु । अयोगिनामिपि योगः स्वधर्मादिना योगफलं भवति ॥ ५ ॥ किंवा त्वयाऽपूजिता ऐवाभ्येत्य गृहाद्याताः ॥६॥ नार्चिता अनर्चिताः संतो यदि निर्गच्छंति ते गृहाः फेरुराजः शृगालराजस्तदीयविवरत्वन्याः ॥७॥ वेलायां होमकाले किंहिचन्न हुताः किम् ॥८॥९॥ भवत्या आत्मानं मनः अस्वस्थमप्रकृतिस्थं लक्षणैर्धुखम्लान्यादिभिर्लक्षयामि ॥ १०॥ अस्वास्थ्यकारणमन्यदस्तीति वक्तुं त्वत्पृष्टमभद्रादिकं नास्तीत्याह । भद्रमिति द्वाभ्याम् । इमे

श्रीघरी

अ०१६

गृहास्त्रिवर्गस्य परं चेत्रमुद्भवस्थानम् । त्रिवर्गोऽपि यथावद्वर्तत इत्यर्थः ॥ ११ ॥ भगवतस्तवातुध्यानं यन्भया क्रियते तस्माद्ग्नयोऽतिथय इत्यादि सर्वं न रिष्यति न हीयते ॥ १२ ॥ प्रस्तुतं विज्ञापियतुमाह । को न्विति ॥ १३ ॥ संपाद्यं काममाह । तवैवेति चतुर्भिः ॥१४॥ सपत्नैदैंत्यैईता श्रीर्येपाम् । हतं स्थानं येपामिति पुत्राभिप्रायेण बहुवचनम् ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ कः कस्यपः प्रथमं तावत्पुत्रस्नेहं त्याजियतुं विस्मयव्याजेनैव तत्त्वम्रुपदिशति । अहो इति सार्धेन ॥१८॥१९॥ अत्रापरितुष्यंतीं प्रत्याह । उपितष्टस्वेति द्वाभ्याम् ॥ २० ॥ नन्वेवंभृतकामप्राप्तिहेतु-स्यास्य जनस्य च ।। त्रिवर्गस्य परं चेत्रं गृहमेधिनगृहा इमे ।। ११ ।। अग्नयोऽतिथयो भृत्या भिच्नवो ये च लिप्सवः ।। सर्वं भगवतो ब्रह्मन्नुध्या-नान्न रिष्यति ॥ १२ ॥ को नु मे भगवन्कामो न सम्पद्येत मानसः ॥ यस्या भवान्त्रजाध्यक्ष एवं धर्मान्त्रभाषते ॥ १३ ॥ तवैव मारीच मनःशरी-रजाः प्रजा इमाः सत्त्वरजस्तमोजुषः ॥ समो भवांस्तास्वसुरादिषु प्रभो तथापि भक्तं भजते महेश्वरः ॥ १४ ॥ तस्मादीश भजन्त्या मे श्रेयश्चित्य सुत्रत ॥ इतिश्रयो इतस्थानान्सपत्नैः पाहि नः प्रभो ॥ १५ ॥ परैर्विवासिता साऽहं मग्ना व्यसनसागरे ॥ ऐश्वर्यं श्रीर्यशः स्थानं हतानि प्रव-लैर्मम ॥ १६ ॥ यथा तानि पुनः साधो प्रपद्येरन्ममात्मजाः ॥ तथा विधेहि कल्याणं धिया कल्याणकृत्तम ॥१७॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवमभ्यर्थि-तोऽदित्या कस्तामाह स्मयन्निव ॥ अहो मायाबलं विष्णोः स्नेहबद्धमिदं जगत् ॥१८॥ क देहो भौतिकोऽनात्मा क चात्मा प्रकृतेः परः ॥ कस्य के पतिपुत्राद्या मोह एव हि कारणम् ॥ १९ ॥ उपितष्ठस्व पुरुषं भगवंतं जनार्दनम् ॥ सर्वभूतगुहावासं वासुदेवं जगदुगुरुम् ॥ २० ॥ स विधा-स्यति ते कामान्हरिदीनानुकम्पनः ॥ अमोघा भगवद्भक्तिनैतरेति मतिर्मम ॥२१॥ अदितिरुवाच ॥ केनाहं विधिना ब्रह्मन्तुपस्थास्ये जगत्पतिम् ॥ यथा में सत्यसङ्कल्पो विदध्यात्स मनोरथम् ॥ २२ ॥ आदिश त्वं द्विजश्रेष्ठ विधिं तद्वपधावनम् ॥ आशु तुष्यति मे देवः सीदंत्याः सह पुत्रकैः ॥ २३ ॥ कश्यप उवाच ॥ एतन्मे भगवान्षृष्टः प्रजाकामस्य पद्मजः ॥ यथाऽऽह ते प्रवच्यामि व्रतं केशवतोषणम् ॥ २४ ॥ फाल्गुनस्यामले पत्ते द्वादशाहं पयोत्रतः ॥ अर्चयेदरविंदाचं भक्त्या परमया अन्वतः ॥२५॥ सिनीवाल्यां मृदालिष्य स्नायात्कोडविदीर्णया ॥ यदि लभ्येत वै स्रोतस्येतं मंत्रमुदीरयेत् ॥ २६ ॥ त्वं देव्यादिवराहेण रसायाः स्थानिमन्छता ॥ उद्धता असि नमस्तुभ्यं पात्मानं मे प्रणाशय ॥ २७ ॥ निर्वितितात्मनियमो देवमचेंत्समाहितः ॥ अर्चायां स्थंिहले सूर्ये जले वह्नौ गुराविष ॥ २८ ॥ नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे ॥ सर्वभूतिनवासाय वासुदेवाय देवांतरसेवा प्रसिद्धा तत्राह । अमोर्थात ।। २१ ॥ यथा च मे मनोरथं विद्ध्यात ॥ २२ ॥ यथा च मे आशु तुष्यति तथा तत्सेवाप्रकारमादिश ॥२३॥ मे मया पृष्टः पद्मजो मे यद्वतमाह एरु ते तव प्रवच्यामीत्यन्वयः ॥२४॥ अमले शुक्के ॥ २५ ॥ तत्रादौ पूर्वेद्युः कृत्यमाह । सिनीवाल्यामित्यादिना ब्रह्मचार्यथ तद्राज्यामित्यंतेन ग्रंथेन । यदि सम्येत तर्हि क्रोडविदीर्णया वन्यवरा-होत्खातया आलिप्य ॥२६॥ तत्र मंत्रः । त्वं देवीति । हे देवि । त्वं रसाया उद्भुतासि ॥२७॥ निर्वर्तित आत्मनियमो नित्यनैमित्तिको येन ॥ २८ ॥ तत्रावाहनादौ नवमंत्रानाह । नमस्तुम्य-

मिति । पाद्यादौ विशेषतस्तु द्वादशाक्षरं वच्यति ॥२९॥ चतुर्विशतिगुणास्तन्वानि जानातीति तथा तस्मै । गुणसंख्यानस्य हेतवे सांख्यप्रवर्तकाय ॥ ३०॥ एवं सामान्यतो नत्वा गुणावतारा-न्प्रणमति त्रिभिः । तत्रादौ मंत्रोक्तयज्ञरूपेण विष्णोः प्रणामो नम इति । द्वे शीर्पे यस्य । त्रयः पाटा यस्य । त्रतेवे फलविस्तारकाय । त्रय्यां विद्यायामात्मा यस्येति त्रिधा बद्ध इत्यस्यार्थ उक्तः तथा च मंत्रः । चत्वारि शृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य । त्रिधा बद्धो वृपभो रोखीति महोदेवो मत्याँ आविशेति ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ प्राणाय स्त्रात्मने । योगैश्वर्यं शरीरं यस्य साक्षिणे ॥ २९ ॥ नमोऽन्यक्ताय सूदमाय प्रधानपुरुषाय च ॥ चतुर्विशदुगुणज्ञाय गुणसंख्यानहेतवे ॥ ३० ॥ नमो द्विशीष्णें त्रिपदे चतुःशृंगाय तंतवे ॥ सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रयीविद्यात्मने नमः ॥३१॥ नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च ॥ सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः ॥३२॥ नमो हिण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने ॥ योगैश्वर्यशरीराय नमस्ते योगहेतवे ॥ ३३ ॥ नमस्ते आदिदेवाय सान्त्रिभूताय ते नमः ॥ नारायणाय ऋषये नराय हरये नमः ॥ ३४ ॥ नमो मरकतश्यामवपुषे अधिगतिश्रये ॥ केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे ॥ ३५ ॥ त्वं सर्ववरदः पुंसां वरेण्य वरदर्षभ ॥ अतस्ते श्रेयसे धीराः पादरेणु मुपासते ॥ ३६ ॥ अन्ववर्तंत यं देवाः श्रीश्च तत्पादपद्मयोः ॥ स्पृहयंत इवामोदं भगवानमे प्रसीद-ताम् ॥ ३७ ॥ एतैर्मत्रैर्हंषीकेशमावाहनपुरस्कृतम् ॥ अर्चयेच्छुद्धया युक्तः पाद्योपस्पर्शनादिभिः ॥ ३८ ॥ अर्चित्वा गंधमाल्याद्यैः पयसा स्नपयेद्वि-भुम् ॥ वस्त्रोपवीताभरणपाद्योपस्पर्शनैस्ततः ॥ गंधभूपादिभिश्वार्चेदुद्वादशाक्षरिवद्यया ॥ ३९ ॥ शृतं पयसि नैवेद्यं शाल्यन्नं विभवे सित ॥ ससिपः सगुडं दत्त्वा जुहुयान्मूलविद्यया ॥ ४० ॥ निवेदितं तद्भक्ताय दद्याद्भंजीत वा स्वयस् ॥ दत्त्वाऽऽचमनमर्चित्वा तांवूलं च निवेदयेत् ॥ ४१ ॥ जपेदष्टोत्तरशतं स्तुवीत स्तुतिभिः प्रभुम् ॥ ऋत्वा प्रदक्षिणं भूमौ प्रणमेहंडवन्युदा ॥ ४२ ॥ ऋत्वा शिरसि तच्छेपां देवमुद्रासयेत्ततः ॥ द्रव्यवरा-न्भोजयेद्विपान्पायसेन यथोचितम् ॥४३॥ भुंजीत तैरनुज्ञातः शेपं सेष्टः सभाजितैः ॥ ब्रह्मचार्यथ तद्रात्र्यां खोभूते प्रथमे इति ॥ ४४ ॥ स्नातः शुचिर्यथोक्तेन विधिना सुसमाहितः ॥ पयसा स्नापियताऽर्चेद्यावद्रतसमापनम् ॥ ४५ ॥ पयोभक्षो त्रतिमदं चरेद्विष्णवर्चनाद्दतः ॥ पूर्ववज्जुह्यादिन बाह्मणांश्चापि भोजयेत् ॥४६॥ एवं त्वहरहः कुर्यादुद्वादशाहं पयोत्रतः ॥ हरेराराधनं होममईणं द्विजतर्पणम् ॥ ४७॥ प्रतिपद्दिनमारभ्य यावच्छु-क्लत्रयोदशी ॥ ब्रह्मचर्यमधःस्वप्नं स्नानं त्रिषवणं चरेत् ॥ ४८ ॥ वर्जयेदसदालापं भोगानुचावचांस्तया ॥ अहिंसः सर्वभूतानां वासुदेवपरायणः ॥ ३३ ॥ ३८ ॥ अधिगता श्रीर्यस्य तस्मै ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ तत्पादपद्मयोरामोदं स्पृहयंत इव देवाश्व श्रीश्व यमन्ववर्तंत स मे प्रसीदतु ॥ ३७ ॥ आवाहने पुरस्कृतं संमानितम् ॥ ३८ ॥ ॥ ३९ ॥ पयसि शृतं पक्वं पायसम् । मूलविद्यया द्वादशक्षरेणैव ॥ ४० ॥ ४१ ॥ पूर्वोक्ताभिरन्याभिश्र स्तुतिभिः॥ ४२ ॥ तस्य शेपां निर्मान्यम् । द्वाववरौयेपां तान् । असंभवे द्वाविप भोजये-दित्यर्थः ॥ ४३ ॥ सभाजितैस्तैरनुज्ञातः सन् । सेष्टो वंधुभिः सहितः । तस्यां राज्यां ब्रह्मचारी सन् । श्वोभृते प्रभाते सति ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ पय एव मक्ष आहारो यस्य ॥ ४६ ॥४७॥ अधः

श्रीघरी

अ०१६

स्वप्नं शयनम् ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ पँचकैः पंचामृतैः ॥ ५०-५७ ॥ मया च ते समुदाहृतम् ॥५८॥५९॥ सर्वज्ञारूयोऽयं यज्ञः सर्वव्रतमिति च स्मृतमेतद्भ्तम् ॥६०-६२॥ इति श्रीमद्भागवनेऽ-ष्टमस्वंधे टीकायां षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ ततः सप्तदशेऽदित्या कृते तस्मिन्त्रते हरिः ॥ तत्कामपूरणायादौ तत्पुत्रोऽभृदितीर्थते ॥ १ ॥ १-५ ॥ प्रीतिविद्धल्यादेव सा बद्धांजिलः सती स्थिता ॥४९॥ त्रयोदश्यामथो विष्णोः स्नपनं पंचकैर्विभोः ॥ कारयेच्छास्त्रदृष्टेन विधिना विधिकोविदैः ॥ ५० ॥ पूजां च महतीं कुर्याद्वित्तशाठचिन-विजितः ॥ चरुं निरूप्य पयसि शिपिविष्टाय विष्णवे ॥ ५१ ॥ कृतेन तेन पुरुषं यजेत सुसमाहितः ॥ नैवेद्यं वातिगुणवद्द्यात्पुरुषतुष्टिदम् ॥ ५२ ॥ आचार्यं ज्ञानसंपन्नं वस्त्राभरणधेनुभिः ॥ तोषयेद्दत्विजश्रीव तद्विद्धः वाराधनं हरेः ॥ ५३ ॥ भोजयेत्तान्गुणवता सदन्नेन शुचिस्मिते ॥ अन्यांश्र ब्राह्मणान् शक्त्या ये च तत्र समागताः ॥ ५४ ॥ दक्षिणां गुरवे दद्याद्दिरम्यश्च यथाईतः ॥ अन्नाद्येनाश्वपाकांश्च प्रीणयेत्समुपागतान् ॥ ५५ ॥ भक्तवत्सु च सर्वेषु दीनांधकृपणेषु च ॥ विष्णोस्तत्त्रीणनं विद्वानभुंजीत सह बंधुभिः॥ ५६॥ नृत्यवादित्रगीतैश्च स्तुतिभिः स्वस्तिवाचकैः॥ कारयेत्तत्कथाभिश्च पूजां भगवतो अन्वहम् ॥ ५७ ॥ एतत्पयोत्रतं नाम पुरुपाराधनं परम् ॥ पितामहेनाभिहितं मया ते समुदाहृतम् ॥ ५८ ॥ त्वं चानेन महाभागे सम्येक्चीर्णेन केशवम् ॥ आत्मना शुद्धभावेन नियतात्मा भजाव्ययम् ॥ ५९ ॥ अयं वै सर्वयज्ञाख्यः सर्वव्रतमिति स्मृतम् ॥ तपःसारमिदं भद्रे दानं चेश्वरतर्पणम् ॥ ६० ॥ त एव नियमाः साक्षात्त एव च यमोत्तमाः ॥ तपो दानं व्रतं यज्ञो येन तुष्यत्यधोक्षजः ॥ ६१ ॥ तस्मादेतद्वृतं भद्रे प्रयता श्रद्धया चर ॥ भगवान्परितुष्टस्ते वरानाशु विधास्यति ॥ ६२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कंधे दितिपयोत्रतं नाम पोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्युक्ता साऽदिती राजन्स्वभर्त्री कश्यपेन वै ॥ अन्वतिष्ठद्वतिमदं द्वादशाहमतंद्रिता ॥ १ ॥ चिंतयंत्येकया बुद्धचा महापुरुषमीश्वरम् ॥ प्रगृह्येंद्रियदुष्टाश्वान्मनसा बुद्धिसार्थाः ॥ २ ॥ मनश्चेकात्रया बुद्धचा भगवत्यखिलात्मनि ॥ वासुदेवे समाधाय चचार ह पयोत्रतम् ॥ ३ ॥ तस्मात्पादुरभूतात भगवानादिपूरुषः ॥ पीतवासाश्चतुर्बाहुः शंखचक्रगदाधरः ॥ ४ ॥ तं नेत्रगोचरं वीच्य सहसोत्थाय सादरम् ॥ ननाम भुवि कायेन दंडवत्प्रीतिविह्वला ॥ ५ ॥ सोत्थाय बद्धांजलिरीडितुं स्थिता नोत्सेह आनंदजलाकुलेशणा ॥ वभूव तूष्णीं पुलकाकुलाकृतिस्तद्दर्शनात्युत्सवगात्रवेपथुः ॥ ६ ॥ श्रीत्या शनैर्गद्भदया गिरा हरिं तुष्टाव सा देव्यदितिः कुरूद्रह ॥ उद्वीवती सा पिवतीव चच्चषा रमापतिं यज्ञपतिं जगत्पतिम् ॥ ७ ॥ अदितिरुवाच ॥ यज्ञेश यज्ञपुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थश्रवः श्रवणमंगलनामधेय ॥ आपन्नलोकवृजि-केवलमीहितुं पुनर्नोत्सेहे न शशाकापि तु तृष्णीं बभूव । कथंभूता। आनंदजलैराकुले ईक्षणे यस्याः । पुलकैराकुला आकृतिदहो यस्याः । तस्य दशनेन योऽत्युत्सवस्तेन गात्रे वेपशुः कंपा यस्याः

॥६॥ तुष्टाव पिवतीवोद्रीक्षमाणेति च क्रियामेदारसेतिपदस्य द्विरुवितरदोषः ॥७॥ अयत्नतो विनिर्जित्य दैत्यानत्यूर्जितानपि ॥ भक्तात्रक्षितुमीशस्त्वमित्यस्तौददितिस्त्रिभिः ॥ यज्ञेशेत्यादिदशिभः

॥२१॥

संबोधनैस्तवाशक्यं किमिष नास्तीति वरंती प्रार्थयते । शं नः कृषि कुरु । यतो दीनानां नाथोऽसि त्वम् । तीर्यं अवः कीर्तिर्यस्य । अवणमेव मंगलं यस्य तन्नामवेयं यस्य । आपमानां गरणाग्तानां शुक्तिनोपश्तमायोदयो यस्य ॥८॥ भूम्ने महते नमः । महन्ते हेतवः । विश्वाय विश्वस्य भवनस्थितिसंयमार्थं स्वरं गृहीताः पुरुशक्तेमीयाया गुणा येन तस्मे । वथापि स्वस्थायप्रस्युत-स्वस्थाय । कृतः । शश्चुत्ववृहिति नित्योक्तितो यः पूर्णबोधस्तेन व्यापादितं नित्यनिरस्तमात्मिति वमे मायालक्षणं येन तस्मे ॥९॥ अस्मदीयमनोरथपूरणपीपत्करमेव तवेति कैष्वस्यययेनाह । आधुः परंत्रकाषुः । पुनरिष वौश्व भूश्व रसावलं च वौभूरसाः । वौरिति पृथक्षयि भूश्व रसाथ विरुद्धमाई विश्वष्ठः । रसेति पाठे त्रीणि पदानि । सकला योगगुणा अणिमादयः ॥ १० ॥ नोपशामोदयाद्य शं नः कृधीश भगवन्नसि दीननाथः ॥८॥ विश्वाय विश्वयम्वनस्थितिसंयमाय स्वेरं गृहीतपुरुशक्तिगुणाय भूम्ने ॥ स्वस्थाय शश्चित् दुपबृहितपूर्णबोधव्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते ॥ ९ ॥ आयुः परं वपुरभीष्टमतुल्यलक्त्मीद्यौभूरसाः सकलयोगगुणस्त्रवर्गः ॥ ज्ञानं च केवलमनंत भवंति तुष्टात्त्वत्तो नृणां किम्रु सपत्नजयादिराशीः ॥१०॥ श्रीग्रुक उवाच ॥ अदित्यवं स्तुतो राजनभगवानपुष्करेक्षणः ॥ चोत्रज्ञः सर्वभूतानामिति होवाच भारत ॥ ११ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ देवमातर्भवत्या मे विज्ञातं चिरकांक्षितस् ॥ तत्सपत्नहित्यीणां च्यावितानां स्वधामतः ॥ १२ ॥ तान्विनिर्जित्य समरे दुर्भदानसुर्थभान् ॥ प्रतिलब्धजयश्चीभः पुत्रैरिच्छस्युपासितुम् ॥ १३ ॥ इन्द्रज्येष्टैः स्वतनयैर्हतानां युधि विद्विपम् ॥ स्वियो रुदंतिरासाद्य द्रष्टुमिच्छसि दुःखिताः ॥ १४ ॥ आरमजानसुसमृद्धास्त्वं प्रत्याहत्ययशःश्वयः ॥ नाकपृष्ठमधिष्ठाय कीडतो द्रष्टुमिच्छसि ॥ १५ ॥ प्रतेऽनुकृलेश्वर्याचा ने विक्रमस्तत्र सुखं ददाति ॥ १६ ॥ अथाप्युपायो मम

स वे समाधियोगेन कश्यपस्तदबुध्यत ॥ २२ ॥ प्रविष्टमात्मिन हरेरंशं ह्यवितथेक्षणः ॥ सोऽदित्यां वीर्यमाधत्त तपसा चिरसंभृतम् ॥ समाहितमना क्षेत्रज्ञोऽन्तर्यामी ॥११॥ सपत्नैईता श्रीवेषां स्वधामतश्च्यावितानां च पुत्राणां संबंधि यच्चद्भवत्याविचरमाकांक्षितं मया विज्ञातम् ॥१२॥ कांक्षितमेवाह । तानिति त्रिभिः । प्रतिलव्यो जयश्च श्रीश्च वैस्तैः पुत्रैः सहोपासित्मेकत्र स्थातुनिन्छांस ॥१३॥ प्रत्याहतं यशश्च श्रीश्च वैस्तान् ॥१५॥ अपारणीया अनित्क्रमणीयाः । यद्यसमात् अनुकूल ईथरः कालो वेषां तैर्विप्रेष्ठीप्ता रक्षिताः । अनुकूलेरीथरैः समर्थेविप्रेष्ठीप्ता इति वा ॥१६॥ सम मया चित्य एव । तत्रहेतः संतोपितस्थेत्यादि । श्रद्धानुह्मपिन्छानुसारेण फलहेत्वत्यात् ॥१०॥ मारीचस्य तपस्यिष्ठाय स्थितः सम । गोप्ताऽस्मि पालियन्याम् ॥१८॥ अतः प्रतिम्रपाय सजस्य ॥१९॥ देवानां गुद्धं रहस्यं सबं मुसंवृतं मुगुप्तं सत्संपद्यते सिध्यति ॥ २०॥ प्रमोईरेसत्मिन जन्म ल्या ॥२१॥२२॥

देवि चित्यः संतोषितस्य त्रतचर्यया ते ॥ ममार्चनं नार्हति गंतुमन्यथा श्रद्धानुरूपं फलहेतुकत्वात् ॥ १७ ॥ त्वयाचितश्राहमपत्यग्रुत्तये पयोत्रतेना-

नुगुणं समीहितः ॥ स्वांशेन पुत्रत्वमुपेत्य ते सुतानगोता अस्म मारीच तपस्यिधिष्ठतः ॥ १८ ॥ उपधाव पतिं भद्रे प्रजापतिमकलमपम् ॥ मां च

भावयती पत्यावेवंरूपमवस्थितम् ॥ १९ ॥ नैतत्परस्मा आरूयेयं पृष्टयाऽपि कथंचन ॥ सर्वं संपद्यते देवि देवगुह्यं सुसंवृतम् ॥ २० ॥ श्रीशुक

उवाच ॥ एतावदुक्ता भगवांस्तत्रैवांतरधीयत ॥ अदितिर्दुर्लभं लब्धा हरेर्जन्मात्मिन प्रभोः ॥ २१ ॥ उपाधावत्पति भक्त्या परया कृतकृत्यवत् ॥

श्रीघरी

30 219

अवितथमीक्षणं दृष्टिर्यस्य सः । अनिलो यथा सर्वत्र समोऽपि दृष्कणि संघर्षेण वनदाहकमिनमाधत्ते एवं । स्वयं पुत्रेषु समोऽपि दैत्यक्षपणं वीर्यमाधत्तेत्यर्थः ॥२३॥ चिष्ठितमिष्ठाय स्थितम् । समीडे तुष्टावेत्यर्थः ॥२४॥२५॥ अदितेरेव पूर्वस्मिन् जन्मनि पृश्चिरिति नाम तस्या गर्भायार्भकाय । वेदा गर्भे यस्य । यद्या । वेदानां गर्भाय वेदेषु प्रकाशमानायेत्यर्थः । त्रयो लोका नामौ यस्य स त्रिनामस्तस्मै । त्रयाणां लोकानां पृष्ठे उपिर स्थिताय । शिपिशब्देन पश्वो जीवास्तेष्वंतर्यामितया प्रविष्टाय । यज्ञो वै विष्णुः पश्चः शिपियंज्ञ एव पश्चषु प्रतितिष्ठतीति श्रुतेः । यद्या । शिपयो रम्मयस्तैर्वेष्टितायत्यर्थः । तथापि विष्णवे व्यापिने ॥ २६ ॥ अंतःपतितं तृणादि यथा गंभीरं स्रोत आक्षिपत्याकर्षति तथा कालात्मा भवान्विश्वमाक्षिपति ॥ २७ ॥ प्रजापतीनां च त्वमेव संभविष्णुकृत्पाद्नशीलोऽसि । अयं भावः । न ह्यवंभृतस्य तव जनमादिसंभवः किंतु देवानां प्रजापतीनां प्रजानां च परमाश्रयत्वेन तत्कार्यसाधनायावतारोऽपमतस्तान्दवान्त्रनः स्वर्गे स्थापयेति ॥ २८ ॥ इति श्रीमद्भागवतेऽष्टमस्कंघे टीकायां सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ ततस्तवष्टादशे भृत्या वामनः सत्कृतोऽखिलैः ॥ यज्ञं गतस्ततस्तेन सत्कृत्योक्तो वरान् वृष्णु ॥१॥ इत्यं

राजन्दारुण्यमिं यथा अनिल: ॥ २३ ॥ अदितेर्धिष्ठितं गर्भं भगवंतं सनातनम् ॥ हिरण्यगर्भो विज्ञाय समीडे गुह्यनामभि: ॥ २४ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ जयोरुगाय भगवञ्चरुक्रम नमोऽस्तु ते ॥ नमो ब्रह्मण्यदेवाय त्रिगुणाय नमो नमः ॥ २५ ॥ नमस्ते पृक्षिगर्भाय वेदगर्भाय वेधसे ॥ त्रिनाभाय त्रिप्ट-ष्ठाय शिपिविष्टाय विष्णवे ॥ २६ ॥ त्वमादिरंतो भुवनस्य मध्यमनंतशक्ति पुरुषं यमाहुः ॥ कालो भवानाक्षिपतीश विश्वं स्रोतो यथां उतःपतितं गभीरम् ॥ २७ ॥ त्वं वे प्रजानां स्थिरजंगमानां प्रजापतीनामसि संभविष्णुः ॥ दिवोकसां देव दिवश्च्यतानां परायणं नौरिव मञ्जतो असु ॥२८॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कंधे सप्तदशो अध्यायः ॥ १७ ॥ श्रोशुक उवाच ॥ इत्थं विरिंचस्तुतकर्मवीर्यः पादुर्वभूवामृतभूरिदत्याम् ॥ चतुर्भुजः शंखगदाब्जचकः पिशंगवासा निलनायतेक्षणः ॥ १ ॥ श्यामावदातो झपराजकुंडलिकोन्नसच्छीवसनांबुजः पुमान् ॥ श्रोवत्सवक्षा वलयांगदोल्लसत्किरीटकांचीगुणचारुनूपुरः ॥ २ ॥ मधुत्रतत्रातविघुष्टया स्वया विराजितश्रीवनमालया हरिः ॥ प्रजापतेवेंश्मतमः स्वरोचिषा विनाश-यन्कंठनिविष्टिकौरतुभः ॥ ३ ॥ दिशः प्रसेदुः सिळलाशयास्तदा प्रजाः प्रहृष्टा ऋतवो गुणान्विताः ॥ द्यौरंतरित्तं चितिरग्निजिह्वा गावो द्विजाः संजहवर्नगाश्च ॥ ४ ॥ श्रोणायां श्रवणद्वादश्यां मुहूर्ते अभिजिति प्रभुः ॥ सर्वे नत्तत्रताराद्याश्चक्रस्तज्जन्म दिचणम् ॥ ५ ॥ द्वादश्यां सविता तिष्ठ-विरिचेन स्तुतं कर्म देवकार्यलक्षणं वीर्यं च प्रभावो यस्य स हरिरदित्यां प्रादुर्वभृवेति त्रयाणामन्त्रयः । अमृतभृर्मृत्युजनमशून्यः । शंखगदाव्जचकाण्यस्य संतीति तथा । अर्श आदित्वेन मत्त्र-र्थीयोऽच् प्रत्ययः । अविसर्गपाठे स चासौ पिशंगवासाश्र ॥ १ ॥ अपराजो मकरस्तदाकारयोः कुंडलयोस्त्विषा उन्नसंती श्रीर्वदनांबुजे यस्य । श्रीवत्सो वक्षसि यस्य । वलेपैरंगदैश्र सहोन्नसंति किरीटादीनि यस्य ॥ २ ॥ श्रीमत्या वनमालया विराजितः । वेश्मगतं तमः ॥ ३ ॥ अभ्निजिह्न। देवाः । नगाः पर्वताः ॥ ४ ॥ तत्प्रादुर्भावसमयमाह । श्रोणायामिति । भाद्रपदशुक्कद्वादशी श्रवण द्वारशीति प्रसिद्धा तस्याम्। तत्रापि श्रोणायां श्रवणस्ये चंद्र इत्यर्थः। तत्रापि श्रवणस्य प्रथमांशेऽभिजिति नक्षत्रे। तच श्रत्या दर्शितम्। अभिजिन्नाम नक्षत्रमुपरिष्टादाषाढानामधस्ताच्छाणाया इति । एवं विशिष्टे मुहते प्रभः प्रादुर्वभूवेत्यर्थः । किंच नक्षत्राण्यश्चिन्यादीनि । ताराशब्देन ग्रहा गुरुशुकादयस्ते आद्या येषां ते स्वर्यादयोऽपि सर्वे तस्य जन्म दक्षिणमुदारं चकुः । जन्ममुहूर्ते मा०अ०

॥२२॥

गुणा बहवो बभुबुरित्यर्थः ॥ ५ ॥ विशेषांतरमाह । यस्यां द्वाद्र्यां हरेर्जन्म तत्तस्यामहन्येव विदुः । तदा च मध्यंदिनगतः सविवाऽतिष्ठत् । सा च द्वादशी विजया नाम प्रोक्तेत्यन्वयः ॥६॥ शंखादयो ये तेपामन्येषां च चित्रतुर्याणां निर्धोपोऽभवत् ॥ ७ ॥ देवा मनव इत्यादीनां कुषुमैः समवाकिएन्निति तृतीयेनान्त्रयः ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥ विस्मयांतरमाह । यत्तदिति । यत्तद्व-पुर्हिरिरघारयत्प्रकटितवांस्तेनैव वपुषा मातापित्रोः संपश्यतोरेव वामनो बहुर्वभूत । दिव्यगतिरद्भृतचेष्टितः । स्वयं कथंमृतः । अव्यक्तचिद्भुतः । कथमधारयत् । भातिर्दाप्तिविभूषणानि चायुघानि च न्मध्यंदिनगतो नुप ॥ विजया नाम सा प्रोक्ता यस्यां जन्म विदुर्हरेः ॥ ६ ॥ शंखदुंदुभयो नेदुर्मृदंगपणवानकाः ॥ चित्रवादित्रतूर्पाणां निर्घोषस्तु-मुलोऽभवत् ॥ ७ ॥ प्रीताश्चाप्सरसोऽनृत्यनगंधर्वप्रवरा जगुः ॥ तुष्टुर्मुनयो देवा मनवः पितरोऽग्नयः ॥ ८ ॥ सिद्धविद्याधरगणाः सिकंपुरुपिक-त्रराः ॥ चारणा यक्षरक्षांसि सुपर्णा भुजगोत्तमाः ॥ ९ ॥ गायंता उतिष्रशंसंतो नृत्यंतो विद्युधानुगाः ॥ अदित्या आश्रमपदं कुसुमैः समवािकरन् ॥ १० ॥ दृष्टाऽदितिस्तं निजगर्भसंभवं परं पुमांसं मुदमाप विस्मिता ॥ गृहीतदेहं निजयोगमायया प्रजापतिश्चाह जयेति विस्मितः ॥ ११ ॥ यत्तद्रपुर्भाति विभूषणायुधेरव्यक्तविद्वचक्तमधारयद्धरिः ॥ वस्व तेनैव स वामनो वटुः संपश्यतोर्दिव्यगतिर्यथा नटः ॥ १२ ॥ तं वटुं वामनं हृद्रा मोदमाना महर्षयः ॥ कर्माणि कारयामासुः पुरस्कृत्य प्रजापतिस् ॥ १३ ॥ तस्योपनीयमानस्य सावित्रीं सविताऽत्रवीत् ॥ बृहस्पतिर्वससूत्रं मेखलां कश्यपोऽददात् ॥ १४ ॥ ददौ कृष्णाजिनं भूमिर्दंडं सोमो वनस्पतिः ॥ कौपीनाच्छादनं माता द्यौरछत्रं जगतः पतेः ॥ १५ ॥ कमंडलुं वेदगर्भः कुशान्सप्तर्षयो दुदः ॥ अक्षमालां महाराज सरस्वत्यव्ययातमनः ॥ १६ ॥ तस्मा इत्युपनीताय यक्षराट् पात्रिकामदात् ॥ भिक्षां भगवती साक्षा-दुमाऽदादंबिका सती ॥ १७ ॥ शं ब्रह्मवर्चसेनैवं सभां संभावितो बदुः ॥ ब्रह्मर्षिगणसंजुष्टामत्यरोचत मारिषः ॥ १८ ॥ सिद्धमाहितं विह्नं कृत्वा परिसमूहनम् ॥ परिस्तीर्यं समभ्यर्च्यं समिद्धिरजुहोदुद्धिजः ॥ १९ ॥ श्रुत्वा अथमेधैर्यजमानमूर्जितं विलं मृगुणामुपकल्पितैस्ततः ॥ जगाम तत्राखि-लसारसंभृतो भारेण गां सन्नमयन्पदे पदे ॥ २० ॥ तं नर्मदायास्तर उत्तरे बलेर्य ऋत्विजस्ते भृगुकच्छसंज्ञके ॥ प्रवर्तयन्तो भृगवः ऋतूतमं व्यच-क्षतारादुदितं यथा रविम् ॥ २१ ॥ त ऋत्विजो यजमानः सदस्या हतत्विषो वामनतेजसा नृप ॥ सूर्यः किलायात्यत वा विभावसुः सनत्कुमारो-<u>ऽथ दिदृशया कतोः ॥ २२ ॥ इत्थं सशिष्येष भृगुष्वनेकधा वितर्क्यमाणो भगवान्स वामनः ॥ छत्रं सदंदं सजलं कमंदलुं विवेश विश्रद्धयमेधवा-</u> तैर्चिक्तं यथा भवति तथा ॥ १२ ॥ कर्माण जातकर्मादीनि ॥ १३ ॥ १४ ॥ वनस्पतिर्वनानौ पतिः सोमः ॥ १५ ॥ १६ ॥ पात्रिकौ मिक्षापात्रीम् ॥ १७ ॥ स एवं संमावितो मारिषः श्रेष्ठो बदुर्बक्षवर्चसेन इक्षपिंगणसंजुष्टां तां सभामतिक्रम्यारोचत्।। १८ ॥ १९ ॥ यदर्थं बदुर्बभ्व तदाह अत्वेत्यादि यावत्समाप्ति। यजमानं यजंतम्। भृगूणां भृगुभिः। उपकल्पितः प्रवितः । अखिलेन सारेण बलेन संभृतः संपूर्णः ॥ २० ॥ नर्मदाया उत्तरे तटे भृगुकच्छसंज्ञके चेत्रे ऋतूनमं प्रवर्तयंता ये बलेऋत्विजो भृगवस्ते तं व्यचक्षतापश्यन् । आरात्समीप एवोदितं रविमिव ॥ २१ ॥

श्रीघरो

अ०१८

२२॥

त ऋतिगादयः सर्यः किलेत्येवमादि व्यवर्कपत्रिति श्रेषः ॥२२॥ हयमेघबाटमध्यमेघमंडपं विवेश ॥२३॥ उपबीताजिनमुपबीतबद्धनमजिनमेवोत्तरमुत्तरीयं यस्य तम् ॥२४॥ संक्षिप्ता अमिभृताः संतः ॥ २५ ॥ रूपस्यानुरूपा अवयवा यस्य तम् । दृष्ट्वेति श्रेषः ॥२६॥२७॥ चंद्रमौलिश्वेत्यन्वयः । अप्पर्थे चकारः । चंद्रमौलिरिप गंगारूपं यन्मुध्नी दघारेत्यर्थः ॥२८॥ हे आर्यः! त्वा त्वां साक्षात्प्रत्यक्षं ब्रह्मधीलां तप एव मन्ये । कथंभूतं तपः । वपुर्धरं मृतिधारि ॥ २९ ॥ ३० ॥ त्वच्चरणावनेजनैर्वाभिईतमंहो यस्य तस्य मे । पुनीता पवित्रीकृता ॥ ३१ ॥ मे मत्तः प्रतीच्छ

टम् ॥ २३ ॥ मोंज्या मेखलया वीतमुपवीताजिनोत्तरम् ॥ जिटलं वामनं विषं मायामाणवकं हरिम् ॥ २४ ॥ प्रविष्टं वीद्य भृगवः सिश्ष्यास्ते सहाग्निमिः ॥ प्रत्यगृह्णन्समुत्थाय संक्षिप्तास्तस्य तेजसा ॥ २५ ॥ यजमानः प्रमुदितो दर्शनीयं मनोरमम् ॥ रूपानुरूपावयवं तस्मा आसनमा-हरत् ॥ २६ ॥ स्वागतेनाभिनंद्याथ पादौ भगवतो बलिः ॥ अवनिज्यार्चयामास मुक्तसंगं मनोरमम् ॥ २७ ॥ तत्पादशौचं जनकल्मपापहं स धर्मविन्मुध्न्यद्धात्सुमंगलम् ॥ यद्देवदेवो गिरिशश्चंद्रमौलिर्द्धार मूर्ध्ना परया च भक्त्या ॥ २८ ॥ बलिरुवाच ॥ स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मिक करवाम ते ॥ त्रह्मर्थीणां तपः साक्षान्मन्ये त्वार्यवपुर्धरम् ॥ २९ ॥ अद्य नः पितरस्तृशा अद्य नः पावितं कुलम् ॥ अद्य स्विष्टः ऋतुर्यं यद्भवाना-गतो गृहान् ॥ ३० ॥ अद्याग्नयो मे सुहुता यथाविधि द्विजात्मज त्वचरणावनेजनैः ॥ हतांहसो वार्भिरियं च भूरहो तथा पुनीता तन्भिः पर्देस्तव ॥ ३१ ॥ यद्यद्वटो वांछिस तत्प्रतीच्छ मे त्वामिथनं विष्रसुतान्तर्कये ॥ गां कांचनं गुणवद्धाममृष्टं तथा अत्रपेयमुतं वा विष्रकन्याम् ॥ प्रामान्सम्-द्धांस्तुरगानगजान्वा रथांस्तथा ऽर्हत्तम संप्रतीच्छ ॥ ३२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कंधे बलिवामनसंवादे अष्टादशो अध्यायः ॥ १८ ॥ श्रीशक उवाच ॥ इति वैरोचनेर्वाक्यं धर्मयुक्तं ससूनृतम् ॥ निशम्य भगवान्त्रीतः प्रतिनंद्येदमत्रवीत् ॥ १ ॥ श्रीभगवान्वाच ॥ वचस्तवैतज्ञनदेव सुनृतं कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करम् ॥ यस्य प्रमाणं भृगवः सांपराये पितामहः कुलवृद्धः प्रशांतः ॥ २ ॥ न ह्येतस्मिन् कुले कश्चिन्निःसत्त्वः कृपणः पुमान् ॥ प्रत्याख्याता प्रतिश्रत्य यो वाऽदाता द्विजातये ॥ ३ ॥ न संति तीर्थे युधि चार्थिनाऽर्थिताः पराङ्मुखा ये त्वमनस्विनो नृपाः ॥ युष्म-त्कुले यद्यशसाऽमलेन प्रहाद उद्घाति यथोडपः खे ॥४॥ यतो जातो हिरण्याक्षश्चरन्नेक इमां महीम् ॥ प्रतिवीरं दिग्विजये नाविंदत गदायुधः ॥ ५ ॥ यं विनिर्जित्य कुच्छ्रेण विष्णुः चमोद्धार आगतम् ॥ नात्मानं जियनं मेने तद्धीर्यं भूर्यनुस्मरन् ॥ ६ ॥ निशम्य तद्वधं भ्राता हिरण्यकशिषुः पुरा ॥ गृहाण । हे अईत्तम पूज्यतम ॥ ३२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे टीकायामष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ ऊनविंशे तु हरिणा याचिते च पदत्रयम् । प्रतिश्रुते च बलिना जानन्भुगुरवार-यतु ॥१॥१॥ दातुः स्तुतिः स्त्रयं तुष्टिरित्यादि प्रस्तुतोचितम् ॥ वक्तव्यमिति भिक्षूंम्तु शिक्षयत्राह वामनः ॥ वचस्तवैतिदिति पांडशिमः । हे जनदेव ! सांपराये पारलैकिके धर्मे । पितामहश्र प्रह्लादः प्रभाणम् ॥ २ ॥ निःसत्त्वस्य रुक्षणं यो दिजातये याचकाय प्रत्याख्याता न ददामीति वक्ता । कृपणस्य रुक्षणं प्रथमं प्रतिश्रृत्य यो वा न दातेति ॥३॥ तीर्थे दानावसरे । यद्यस्मिन्यु- गरशा

ष्मत्कुले ॥ ४ ॥ यतो यस्मिन् जातः ॥ ५ ॥ चमोद्धारे भम्या उद्धरणे ॥६॥०॥८॥ पराग्दशो बहिर्द्धन्देः ॥ ९ ॥ अतो हृद्ये स्थितं मां न ज्ञास्यतीत्येवं निविचत्य श्वासानिलेऽन्तर्हितः सूचमो देहो यस्य । विविग्नमतिकंपिधं चेतो यस्य । अकंपितचित्र इति वास्तवोऽर्थः ॥ १० ॥ न ददर्भ अंतःप्रविष्टत्वात् ॥ ११ ॥ पुमान्यतः सकाशास्त्रावर्तते तद्ब्रह्मेव नूनं गतो नित्यमुक्तत्वादिति बास्तवोऽर्थः ॥१२॥ कथं नामासौ शुरशिरोमणिर्जीवन्नेव कातस्वद्वेरमुपेक्षितवानित्याशंक्याह । वैरानुबंध एतावानामृत्योर्भवति । देहिनां देहे निगृहामिमानवतां शराणां तथाऽहंमानेनोपबृंहितो मन्युरच भवत्येव । यतोऽज्ञानप्रभवः अज्ञाननिवृत्तेः प्राक् पौरुपत्यागो मांद्यमेवेत्यर्थः ॥ १३ ॥ तदेवं पूर्वजान्स्तुत्वा तत्पितरं स्तौति । पितेति । द्विजवेपघारिणो मद्वैरिणो देवा एते न तु द्विजा इति तद्विद्वानिष स याचितः सन्स्वीयमायुर्देवेभयो ददौ ॥ १४ ॥ १५ ॥ मम पदा संमितानीति त्रिविक्रमपदाभित्रायेण । न चानृतवादः । तत्रापि स्वपदत्वानपगमात् ॥ १६ ॥ यावदर्श्वमेव हंतुं भातृहणं कुद्धो जगाम निलयं हरेः ॥ ७ ॥ तमायांतं समालोक्य शूलपाणि कृतांतवत् ॥ चिंतयामास कालज्ञो विष्णुर्मायाविनां वरः ॥ ८ ॥ यतो यतो उहं तंत्रासौ मृत्युः प्राणभृतामिव ।। अतो इसम्य हृदयं प्रवेच्यामि पराग्दशः ॥९॥ एवं स निश्चित्य रिपोः शरीरमाधावतो निर्विविदोऽ-सुरेंद्र ॥ श्वासानिलांतर्हितसूच्मदेहस्तत्प्राणरंध्रेण विविग्नचेताः ॥ १० ॥ स तन्निकेतं परिमृश्य शून्यमपश्यमानः कुपितो ननाद ॥ दमां द्यां दिशः खं विवरान्समुद्रान्विष्णुं विचिन्वन्न ददर्श वीरः ॥११॥ अपश्यन्निति होवाच मयाऽन्विष्टिमदं जगत् ॥ भ्रातृहा मे गतो नृनं यतो नावर्तते पुमान ॥ १२ ॥ वैरानबंध एतावानामृत्योरिह देहिनाम् ॥ अज्ञानप्रभवो मन्युरहंमानोपबृंहितः ॥ १३ ॥ पिता प्रह्लादपुत्रस्ते तिहद्धान्द्विजवत्सलः ॥ स्वमायुर्द्धिज्ञ हिंगेभ्यो देवेभ्योऽदात्स याचितः ॥ १४ ॥ भवानाचरितान्धर्मानास्थितो गृहमेधिभिः ॥ त्राह्मणैः पूर्वजैः शूरेरन्यैश्रोद्दामकीर्तिभिः ॥ १५ ॥ तस्मात्त्वतो महीमीषद्रुणे उहं वरदर्षभात् ॥ पदानि त्रीणि दैत्येंद्र संमितानि पदा मम ॥ १६ ॥ नान्यते कामये राजन्वदान्याञ्जगदीश्व-रात ॥ नैनः प्राप्नोति वै विद्वान्यावदर्थपरिग्रहः ॥ १७ ॥ बिल्रुवाच ॥ अहो ब्राह्मणदायाद वाचस्ते वृद्धसंमताः ॥ त्वं बालो वालिशमितः स्वाथ प्रत्यबुधो यथा ॥ १८ ॥ मां वचोभिः समाराध्य लोकानामेकमीश्वरम् ॥ पदत्रयं वृणीते योऽवृद्धिमान्द्वीपदाशुषम् ॥ १९ ॥ न पुमान्मामुपव्रज्य भयो याचित्रमहीत ।। तस्माद्वत्तिकरीं भूमिं वटो कामं प्रतीच्छ मे ।। २० ।। श्रीभगवान्वाच ।। यावंतो विषयाः प्रेष्ठास्त्रिलोक्यामजितेन्द्रियम् ॥ न

शक्नुवंति ते सर्वे प्रतिपूरियतुं नृप ॥ २१ ॥ त्रिभिः क्रमैरसंतुष्टो द्वीपेनापि न पूर्यते ॥ नववर्षसमेतेन सप्तद्वीपवरेच्छया ॥ २२ ॥ सप्तद्वीपाधिपतयो परिग्रहो यस्य सः ॥ १७ ॥ ईश्वरस्यापि याञ्चाप्रकारं चोक्त्वा बलेवंधनप्रक्रोत्तरत्वेन तस्य गर्वातिरेकेणाधिक्षेपप्रकारमाह । अहो इति त्रिभिः । ते वाचोवृद्धानां संमतास्त्वं तु वालो वालिशमितिक्च । बालिशानामज्ञानामिव मितर्यस्य । अतएव स्वार्थं प्रति यथावदबुधः । वस्तुतस्तु वाल इवावालिशमितिक्चेति छेदः । स्वार्थं प्रत्यदुध इति च मक्तानामेवार्थं वुष्यसे न स्वार्थम् । परिपूर्णस्य तव तद्वचितरेकेण स्वार्थामावादित्यर्थः ॥१८॥ अबुधत्वमेवाह । मामिति । द्वीपस्य दाशुपं दातारम् । अवुद्धिमान्वस्तुतस्तु वुद्धिमानित्येव छेदः ॥ १८ ॥ कामं यथेच्छं सम्यक् पादप्रसारणेनेत्यर्थः । अतएव तथा करिष्यति ॥ २० ॥ पुनरपि निःस्पृहत्वमेवाविष्कुर्वचाह यावंत इति सप्तिमः ॥२१॥ नववर्षसमेतेन द्वीपेनापि । सप्तानां द्वीपवराणामिच्छया ॥२२॥ तृष्णाया अन्तं न

श्रीधर

27 . 90

गता इत्यस्माभिः श्रुतम् ॥ २३ ॥ असंतुष्टस्तु प्राप्तेस्त्रिभिलोंकैरपि न सुखं वर्तते ॥२४॥२५॥ आशुशुक्षणिरग्निः ॥२६॥ सिद्धोऽहं कृतार्थः । एतावतैव सर्वस्वापहारसिद्धोरित गृढोऽभिप्रायः । तदेवाह । वित्तं हि यावत्प्रयोजनभेव सुखम् । अधिकस्य क्लेशावहत्वादित्यर्थः ॥२७॥२८॥२९॥३०॥ अनयोऽन्यायः ॥ ३१ ॥ अन्यायमेवाह । एष इति ॥ ३२ ॥ ननु मया पदत्रय-मेव प्रतिश्रुतं नाधिकं तत्राह । त्रिभिरिति । क्रमतामिति चेत्तत्राह । सर्वस्विमिति ॥ ३३ ॥ तथापि प्रतिश्रुतं संपादनीयमेवेति चेत्तत्राह । क्रमत इति द्वाभ्याम् । एकेन पदा पादन्यासेन भूमि क्रममाणस्येत्यर्थः । तार्तीयस्य तृतीयपादन्यासस्य ॥३४॥३५॥ तथापि सर्वस्वदानात्कीर्तिस्तावद्भविष्यतीति चेत्तत्राह । न तदानिमिति । तपश्चित्तेकाग्रयम् । कर्म पूर्तम् ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ननु नुपा वैन्यगयादयः ॥ अर्थकामैर्गता नांतं तृष्णाया इति नः श्रुतम् ॥ २३ ॥ यदच्छयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम् ॥ नासंतुष्टिस्त्रिभिलोंकैरजिता-त्मोपसादितैः ॥ २४ ॥ पुंसोऽयं संसृतेहेंतुरसंतोषोऽर्थकामयोः ॥ यहच्छयोपन्नेन संतोषो मुक्तये रमृतः ॥ २५ ॥ यहच्छालाभतुष्टस्य तेजो विषस्य वर्धते ॥ तत्प्रशाम्यत्यसंतोषादंभसेवाशुशुक्षणिः ॥ २६ ॥ तस्मात्त्रीणि पदान्येव वृणे त्वद्वरदर्षभात् ॥ एतावतैव सिद्धोऽहं वित्तं यावत्प्रयोजनम् ॥ २७ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्युक्तः स इसन्नाह वांछातः प्रतिगृह्यताम् ॥ वामनाय महीं दातुं जग्राह जलभाजनम् ॥ २८ ॥ विष्णवे इमां प्रदा-स्यंतमुशना असुरेश्वरम् ॥ जानंश्चिकीर्षितं विष्णोः शिष्यं प्राह विदांवरः ॥ २९ ॥ शुक्राचार्य उवाच ॥ एष वैरोचने साचाद्भगवान्विष्णुरव्ययः ॥ कश्यपाददितेर्जातो देवानां कार्यसाधकः ॥ ३० ॥ प्रतिश्रुतं त्वयैतस्मै यदनर्थमजानता ॥ न साधु मन्ये दैत्यानां महानुपगतो उनयः ॥ ३१ ॥ एष ते स्थानमैश्वर्यं श्रियं तेजो यशः श्रुतम् ॥ दास्यत्याच्छिद्य शकाय मायामाणवको हरिः ॥ ३२ ॥ त्रिभिः कमैरिमाँ ह्वोकान्विश्वकायः क्रमिष्यति ।। सर्वस्वं विष्णवे दत्त्वा मृढ वर्तिष्यसे कथम् ।। ३३ ।। कमतो गां पदैकेन द्वितीयेन दिवं विभोः ।। खं च कायेन महता तार्तीयस्य कुतो गतिः ॥ ३४ ॥ निष्ठां ते नरके मन्ये ह्यपदातुः प्रतिश्रुतम् ॥ प्रतिश्रुतस्य योऽनीशः प्रतिपादयितुं भवान ॥ ३५ ॥ न तद्दानं प्रशंसन्ति येन वृत्तिर्विपद्यते ॥ दानं यज्ञस्तपः कर्म लोके वृत्तिमतो यतः ॥ ३६ ॥ धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च ॥ पंचधा विभजन्वित्तिमहामुत्र च मोदते ॥३७॥ अत्रापि बहुचैर्गीतं शृणु मेऽसुरसत्तम ॥ सत्यमोपिति यत्रोक्तं यत्रेत्याहानृतं हि तत् ॥ ३८ ॥ सत्यं पुष्पफलं विद्यादात्मबृक्षस्य गीयते ॥ वृत्ते अजीवति तन्न स्यादनृतं मूलमात्मनः ॥ ३९ ॥ तद्यथा वृक्ष उनमूलः शुष्यत्युद्धर्तते अविरात् ॥ एवं नष्टानृतः सद्य आत्मा शुष्येन्न ति प्रतिश्रुत्य नेति कथमनृतं वाच्यं तत्राह । अत्रापीति सार्धैः पिड्मः । अत्रापि सत्यानृतव्यवस्थायाम् । वह्नुचश्रुत्या हि प्रथममोमिति सत्यं नेत्यनृतिमित्यादिना सत्यानृतयोर्छश्रणपूर्वकं स्तुति-निदाभ्यां सत्यं विहितमनृतं च निपिद्धम् । अनंतरं च पराग्वा एतद्रिक्तमक्षरिमत्यादिना सत्ये दोषाननृते च गुणानुक्त्वा तस्मात्काल एव दद्यात्कालेन दद्यात्तत्सत्यानृते भिथुनीकरोतीत्युपसंहारेण ष्ट्रित्तंकटादिष्वनृतमप्यनुज्ञातम् । तिममं श्रुत्यर्थं दर्शयत्राहः । ओमित्यंगीकारेण यत्र्रोक्तं तत्सत्यम् । नेति यदाह तदेवानृतम् ॥ ३८ ॥ तत्तु सत्यमीषदनृतं विना न सिष्यतीत्याशयेनाहः । सत्यं पुष्पफलं विद्याजानीयात् । आत्मवृक्षस्य देहरूपस्य । कुतः । गीयते श्रुत्योच्यते इत्यर्थः । पाठांतरं तु सुगमम् । यद्यपि श्रुत्वा वाचः सत्यं पुष्पं फलं चेत्युक्तं तथापि वाचो देहनिर्वाहाधीन-

112811

स्वादात्मवृक्षस्येति प्रस्तुतानुमारेणोक्तम् । भवतु पुष्पफलस्थानीयं सत्यं ततः किमत आह । वृत्ते देहेऽजीवति तत्पृष्पफलं न स्यात् । मा न स्यादिति पाठे श्रृत्युक्ताया वाचः परामर्शः । देहशा-नृतेन रक्षणीय इत्याह । अनुनं त्वात्मनो देहस्य मूलम् ॥ ३९ ॥ एतदेव दृष्टांतेन स्पष्टयति । तद्यथा वृक्ष उत्पाटितमूलः शुष्यत्यविरादेवोद्वर्तते पर्तात च । एवं नष्टमनृतं यस्य स आत्मा देहः शुष्येत । यद्यपि च श्रत्या एवमेवानृतं वदन्नात्मानमाविर्मृलं करोतीत्येवं निंदयाऽनृतं निषिद्धं तथाऽप्युपसँहारानुसारेण तत्केवलानृतविषयमित्यभिष्रत्यैवं व्याख्यातम् । दयेत त्वेनेति च तयै-बोक्तः। तथा च श्रतिः। ओमिति सत्यं नेत्यनुतं तदेनत्युष्पं फलं वाचो यत्सरयं स हेश्वरो यशस्त्री कल्याणकीर्तिमितिता पुष्पं हि फलं वाचः सत्यं वदत्ययैतनमुलं वाचो यदनुतं तद्यथा वृक्ष आविर्मुलः शुष्यति । स उद्वर्तत एवमेवानृतं वदन्नाविर्मूलमान्मानं करोति । स शुष्यति स उद्वर्तते । तस्मादनृतं न वदेइयेत त्वेतेनेति । एतेनानेन त्वनृतेन द्येत संकेटब्वात्मानं रच्चेदिति अत्यर्थः ॥ ४० ॥ सर्वथा सत्यवचनेन देहो न निवहिदिति रफुटीकर्तुं सत्यस्य दोपाननृतस्य गुणानाह । परागिति द्वाभ्याम् । यदोमित्यचरं तत्पराक् द्रेऽयं गृदीत्वाऽश्चतीति पराग्रिक्तमिति श्रितिप-दस्य व्याख्यानमपूर्णं वै इति । तत्तस्माद्धिने यितंक्विदोमिति दास्यामीति ब्र्यात्तेन रिच्येत न्यूनो भवेत् । किंच मिक्षवे सर्वमीकुर्वन्दास्यामीत्यंगीकुर्वन्नात्नने कामेन नालं पर्याप्तो न भवति संशयः ॥ ४० ॥ पराग्रिक्तभपूर्णं वा अक्षरं यत्तदोमिति ॥ यत्किचिदोमिति त्रयात्तेन रिच्येत वे पुमान् ॥ भित्तवे सर्वमों कुर्वन्नालं कामेन चात्मने ॥ ४१ ॥ अथैतत्पूर्णमभ्यातमं यच नेत्यनृतं वचः ॥ सर्वं नेत्यनृतं त्र्यात्स दुष्कीर्तिः श्वसन्मृतः ॥ ४२ ॥ स्त्रीषु नर्मविवाहे च वृत्त्यर्थे प्राणसंकटे ॥ गोबाह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्याज्ञगुप्सितम् ॥ ४३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे इपस्कंधे वामनपादुर्भावे एकोनविंशो इध्यायः ॥ १९ ॥ श्रीशक उवाच ॥ विलरेवं गृहपतिः कलाचार्येण भाषितः ॥ तृष्णीं भूत्वा क्षणं राजन्तुवाचाविहतो गुरुष् ॥ १ ॥ विलरुवाच ॥ सत्यं भगवता प्रोक्तं धर्मोऽयं गृहमेधिनाम् ॥ अर्थं कामं यशो वृत्तिं यो न बाधेत किहीचित् ॥ २ ॥ स चाहं वित्तलोभेन प्रत्याचन्ने कथं द्विजम् ॥ प्रतिश्रत्य ददा-मीति प्राह्णादिः कितवो यथा ॥ ३ ॥ न ह्यसत्यालरोऽधर्म इति होवाच भूरियम् ॥ सर्वं सोदुमलं मन्ये ऋतेऽलीकपरं नरम् ॥ ४ ॥ नाहं विभेमि निरयान्नधन्यादसुखार्णवात् ॥ न स्थानच्यवनान्मृत्योर्यथा विप्रप्रतंभनात् ॥ ५॥ यद्यद्वास्यति लोके अस्मिन्संपरेतं धनादिकम् ॥ तस्य त्यागे तस्य भोगो न सिध्यतीत्यर्थः । तथा च श्रतिः । पराग्वा एतद्रिक्तमक्षरं यदेतदोमिति तद्यत्किचोमित्याहात्रैवास्मै तद्रिच्यते स यत्सर्वमींकुर्याद्रिच्यादात्मानं स कामेभ्यो नालं स्यादिति ॥४१॥ नेति यदनृतं वच एतत्पूर्णमर्थव्ययाभावात् । अभ्यातमं चेति चकारान्वयः । आत्मनोऽभिमुखमन्यस्यार्थमाकपतीत्यभ्यात्मम्। यो हि नित्यं मम किंचिदपि नास्ति सीदामीति त्रते । स हि तेनान-तेन परेपामर्थानाव पतीति प्रसिद्धम् । ननु तहीँ रमन्तमेव सर्वदा सेव्यं स्यान्नत्याह । सर्वमिति । तथा च श्रतिः । अथैतत्पूर्णमभ्यातमं यन्नति स यत्सर्वं नैति त्रपात्पाधिकाऽस्य कीर्तिर्जायेत सैनं तत्रैव हन्यादित ॥ ४२ ॥ अतो वित्तसंकटादिष्दनतं न दोपायेन्युपसंहरति । स्त्रीषु प्रोत्साहनेन वशीकरणे । नर्माण परिहासे । विवाहे च वरादिस्तुतौ । गर्वा ब्राह्मणानां च हितार्थम । हिसायां च कस्यचित्राप्तायाम् । तथा च याज्ञवल्क्यः । वर्णिनां हि वधो यत्र तत्र साच्यन्तं वदेदिति । तथा च श्रुतिः। तस्मात्काल एव दद्यात्कालेन द्याचत्सत्यानृते मिथुनीकरोतीति ॥४३॥ इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कं धे एकोनविशोऽध्यायः ॥१९॥ विशे त्वन्तभीतोऽसौ ज्ञात्वाऽपि कपटं हरेः ॥ ददावेव ततो विष्णुः सहसाऽवर्धताद्भुतम् ॥ १ ॥१॥ भगवता त्वया प्रोक्तं सत्यम् । किं तत् । योऽर्थकामादिकं न वाधेत स हि गृहमेधिनां धर्म इति ॥ २ ॥ कथं प्रत्याचन्ने निराकरोमि ॥३॥४॥ नन्वप्रत्याख्याने दोषा उक्तास्तत्राह । नाहमिति । अधन्यादारिद्रचात्मृत्यो-

रिष ॥ ५ ॥ यद्यद्धनादिकं तत्सवं संपरेतं मृतं पुरुषं हास्यित त्यच्यत्येव । तिकिमिति जीवतैव स्वयं न देयिमिति भावः । तथापि तावद्वृत्तिसंकटपरिहारार्थमर्थं दीयतामिति चेत्तत्राह । तस्येति । विष्रश्चेत्तेनार्थेन दत्तेनापि न तुष्येत्तिहे तस्यार्थस्य त्यागे दाने कि निमित्तं न किचित् । याचितादल्पस्य दाने विष्रस्यासंतोषेण दानं व्यर्थमेव स्यादतस्तद्याचितं सवं देयं किचिदिति न इति भावः ॥६॥ तिहिं न देयमेवेति चेत्तत्राह । श्रेय इति । दुस्त्यजैरसुभिरपि । विकल्पो विचारः ॥७॥ यदैंत्येन्द्रैर्युद्धेऽनिवर्तिभिरियं भृव्धेम्रजे उपभक्ता तेपामिह लोकान्परलोकांश्व भोगानिति वा कालोऽग्रसीत्संहतवात्र तु भुवि तैरिधगतं प्राप्तं यशोऽग्रसीत् । अतः कीतिरेव साध्या नान्यदिति भावः ॥८॥ देहत्यागादिष धनत्यागे कीर्तिर्भवतीत्याह । सुलभा इति । तनुं त्यजंतीति तनु-

निमित्तं किं विप्रस्तुष्येत्र तेन चेत् ॥ ६ ॥ श्रेयः कुर्वंति भूतानां साधवो दुस्त्यजासुभिः ॥ दध्यङ्शिविष्रभृतयः को विकल्पो धरादिषु ॥ ७ ॥ चैरियं बुभुजे ब्रह्मन्दैरयेन्द्रैरनिवर्तिभिः ॥ तेषां कालो असील्लोकान्न यशो अधिगतं भवि ॥ ८ ॥ सुलभा युधि विप्रपें ह्यनिवृत्तास्तनुत्यजः ॥ न तथा तीर्थ आयाते श्रद्ध्या ये धनत्यजः ॥ ९ ॥ मनस्विनः कारुणिकस्य शोभनं यदर्थिकामोपनयेन दुर्गतिः ॥ कुतः पुनर्बह्मविदां भवादृशां ततो बटोरस्य ददामि वांबितम् ॥ १० ॥ यजंति यज्ञकतुभिर्यमादृता भवंत आम्नायविधानकोविदाः ॥ स एव विष्णुर्वरदोऽस्तु वा परो दास्याम्य-मुष्मे क्षितिमीप्सितां मुने ।। ११ ।। यदप्यसावधर्मेण मां बध्नीयादनागसम् ।। तथा अपेनं न हिंसिष्ये भीतं ब्रह्मतनुं रिपुम् ।। १२ ।। एष वा उत्तमश्होको न जिहासित यद्यशः ॥ इत्वा मैनां हरेद्यद्धे शयीत निहतो मया ॥ १३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवमश्रद्धितं शिष्यमनादेशकरं गुरुः ॥ शशाप दैवपहितः सत्यसंधं मनस्विनम् ॥ १४ ॥ दृढं पंडितमान्यज्ञः स्तस्धो अस्यसमदुपेश्चया ॥ मञ्जासनातिगो यस्त्वमचिराद्भश्यसे श्रियः ॥१५॥ एवं शप्तः स्वगुरुणा सत्यात्र चितो महान् ॥ वामनाय ददावेनामर्चित्वोदकपूर्वकम् ॥ १६ ॥ विध्याविहस्तदागत्य पत्नी जालकमालिनी ॥ आनिन्ये कलशं हैममवनेजन्यपां भृतम् ॥ १७ ॥ यजमानः स्वयं तस्य श्रीमत्पाद्युगं मुदा ॥ अवनिज्यावहन्मूर्धिन तदपो विश्वपावनीः ॥ १८ ॥ तदाऽसुरेंद्रं दिवि देवतागणा गंधर्वविद्याधरसिद्धचारणाः ॥ तत्कर्म सर्वेऽपि गृणंत आर्जवं प्रसूनवर्षेर्ववृष्ट्रभुदाऽन्विताः ॥ १९ ॥ नेदुर्महर्दुद्भयः सहस्रशो गंधर्विकंपूरुषिकन्नरा जगुः ॥ मनस्विना उनेन कृतं सुदुष्करं विद्वानदाद्यद्विपवे जगत्त्रयम् ॥ २० ॥ तद्वामनं रूपमवर्धताद्भतं हररनंतस्य

स्यजः । तीर्थे पात्रे अतोर्ऽतिदुष्करो धनत्याग एव मया कार्य इति भावः ॥९॥ तिहं निर्धनत्वेन दैन्यं स्यादिति चेत्तत्राह । मनिस्वन इति । यादशतादशानामप्यथिनां कामोपनयेन कामपूर-णेन दुर्भातिदैन्यिमिति यत्त्रच्छोभनं भद्रमेव । भवादशानां तु कामोपनयेन दुर्भतिः शोभनिमिति कि पुनर्वक्तव्यमित्यर्थः ॥१०॥ नतु नायं बद्धः किंतु विष्णुस्तव शत्रुरित्युक्तं तिर्दे सुतरामेव दास्या-मीत्याद्व । यजंतीति । परः शत्रुर्वाऽस्तु ॥ ११ ॥ १२ ॥ यद्यदि यशो न जिहासित तिर्दे युद्धेऽयं मां हत्वैनां भूमि हरेच्छयीत वा । सम्यग्ज्ञातः सन्मम चित्ते शयीतेति वास्तवोऽर्थः ॥१३॥ अश्रद्भितमजातश्रद्धम् ॥१४ ॥१५ ॥ १६ ॥ जालकं मुक्ताभरणविशेषस्तन्मालावती । अवनेजनीनामपां कलशम् । भृतं पूर्णम् ॥१७ ॥१८ ॥ १८ ॥ २० ॥ अवर्धतः वांछतः प्रतिगृद्धतामिति परपा

बिलना पूर्वमुक्तत्वात् । गुणत्रयमात्मनि यस्य तत् । अतएव मृः खमित्यादयो यद्यस्मिन्नासत स्थितवंतः ॥२१॥ ऋत्विगादिसहितो विलस्तस्य हरेः काये एतदिश्चं ददर्श ॥२२॥ तदेव प्रपंचयित रसामिति पादोनैः सप्तभिः । मारुतं गणं वायुसंघम्। इंद्रस्य सेनेव सेना यस्य सः । इंद्रपदे स्थितत्वात् । अचष्ट ऐक्षत ॥ २३ ॥ आत्मा स्वयं विलम्भेष्ठयो येपां तानमुरान् । ऋत्रमालां नक्षत्र-पंक्तिम् ॥२४॥ अंग हे राजन् ! समस्तान् रेफांश्व शब्दान् ॥ २५ ॥ द्याश्व द्यां च ॥ २६ ॥ रसे रसने ॥ २७ ॥ रेतमो रेतमा रेतमि । क्रमणेषु पादन्यासेषु । अपिश्वजातय ओपिश्वजातीः ॥ २८ ॥

गुणत्रयात्मकम् ॥ भूः खं दिशो चौर्विवराः पयोधयस्तिर्यङ्नृदेवा ऋषयो यदासत ॥ २१ ॥ काये विह्नितस्य महाविभृतेः सहर्तिगाचार्यसदस्य एतत ॥ ददर्श विश्वं त्रिगुणं गुणात्मके भूतेंद्रियार्थाशयजीवयुक्तम् ॥ २२ ॥ रसामचष्टांत्रितलेऽथ पादयोर्महीं महीत्रान्युरुपस्य जंघयोः ॥ पतित्रणो जानुनि विश्वमूर्तेरूवोंर्गणं मारुतमिंद्रसेनः ॥ २३ ॥ संध्यां विभोर्वाससि गुह्य ऐश्वत्यजापतीच् जघने आत्ममुख्याच् ॥ नाभ्यां नभः कुच्चिषु सप्तसिं-धूनरुकमस्योरिस चर्चमालाम् ॥ २४ ॥ हृद्यंग धर्मं स्तनयोर्मुरारेर्ऋतं च सत्यं च मनस्यथेंद्रम् ॥ श्रियं च वशस्यरविंदहस्तां कंठे च सामानि समस्तरेफान् ॥ २५ ॥ इन्द्रप्रधानानमरान्भुजेषु तत्कर्णयोः ककुभो चौश्र मूर्धिन ॥ केशेषु मेघाञ्छ्वसनं नासिकायामच्णोश्र सूर्यं वदने च विह्नम ॥ २६ ॥ वाण्यां च छंदांसि रसे जलेशां अवोर्निषेधं च विधिं च पत्त्मसु ॥ अहश्च रात्रिं च परस्य पुंसो मन्सुं ललाहेऽधर एव लोमम् ॥ २७ ॥ स्पर्शे च कामं नृप रेतसो अमः पृष्ठे त्वधर्मं कमणेषु यज्ञम् ॥ छायासु मृत्युं हिसते च मायां तनू रुहेष्वोपिधजातयश्च ॥२८॥ नदीश्च नाडोषु शिला नखेषु बद्धावजं देवगणानुषींश्च ॥ प्राणेषु गात्रे स्थिरजंगमानि सर्वाणि भूतानि ददर्श वीरः ॥ २९ ॥ सर्वात्मनीदं भुवनं निरीच्य सर्वेऽपुराः कश्मलमापुरंग ॥ सुदर्शनं चक्रमसहातेजो धनश्च शार्ङ्गं स्तनियत्नुघोषम् ॥ ३० ॥ पर्जन्यघोपो जलजः पांचजन्यः कोमोदकी विष्णुगदा तर-स्विनी ॥ विद्याधरोऽसिः शतचंद्रयुक्तस्तूणोत्तमावक्षयसायकौ च ॥ ३१ ॥ सुनन्दमुख्या उपतस्थुरीशं पार्षदमुख्याः सहलोकपालाः ॥ स्फ्ररिकरो-टांगदमीनकुण्डलः श्रीवत्सरत्नोत्तममेखलांवरैः ॥३२॥ मधुव्रतस्रग्वनमालया वृतो रराज राजनभगवानुनुरुक्रमः ॥ क्षिति पदैकेन वलेविंचक्रमे नभः शरीरेण दिशश्च बाहुभिः ॥३३॥ पदं द्वितीयं कमतिस्त्रिविष्टपं न वै तृतीयाय तदीयमण्विष ॥ उरुक्रमस्यांत्रिरुपर्यथो महर्जनाभ्यां तपसः परं गतः ॥३४॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ऽष्टमस्कंधे विश्वरूपदर्शनं नाम विंशतितमो ऽध्यायः ॥ २० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ सत्यं समीच्यावजभवो नखें-प्राणेब्विद्रियेषु ॥ २९ ॥ सर्वातमनीत्यादिवाक्यांतरम् । सुद्र्शनमित्यादीनामीशस्यपतम्थुरित्युत्तरेणान्त्रयः ॥ ३० ॥ विद्याधरसंज्ञोऽसिः ॥ ३१ ॥ मीनकुंडले मकरकुंडले । स्फुरंति किरीटादीनि यस्य सः ॥ ३२॥ मधुवतानां स्रजो यस्यां तया वनमालया श्रीवत्सादिभिश्चावृतो व्याप्तः । उरुक्रमत्यमेवाह । क्षितिमिति ॥ ३३ ॥ द्वितीयं पदं क्रमतो विक्षिपतिस्रिविष्टपं तदीयं किंचिन्मात्रं जातम् । तृतीयाय तु न किंचिदिप । तत्र हेतुः । उरुक्र मस्यां विश्विविष्टपादुपर्युपरि गच्छन्महर्जनाभ्यां तपसन्त परं गतः । सत्यलोकं गत इति ॥ ३४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टम-

श्रीधरी

27 . 7 .

॥२५॥

स्कन्धे टीकायां विशोऽध्यायः ॥ २० ॥ एकविंशे पदापूर्तिमिषेण बलियंधनम् ॥ विष्णुना कृतमुत्कर्षं तस्य ख्यापियतुं जने ॥ १ ॥ उरुक्रमस्यांधिस्तपसः परं गत इत्युक्तं ततः कि वृत्तं तदाह । सत्यं सत्यलोकं प्राप्तं तमि समीच्याब्जभवोऽभ्यगात् तथा मरीचिमिश्रादयश्चेति द्वयोरन्वयः । कथंभूतोऽब्जभवः। हरेरंघेर्नखा एवेंदवस्तैईता स्वधाम्नो च्तिर्यस्य सः । स्वयं चतैरावृत-इछनः । हे नरदेव । बृहद्वता योगिनश्र ॥ १ ॥ अंगानि शिचादीनि । पुराणानि तत्संहिताश्र योग एव समीरस्तेन दीपितं ज्ञानमेवाग्निस्तेन रंधितं दग्धं कर्मकल्मपं कर्ममलं येपाम् ॥ २ ॥ द्रभिर्हतस्वधामद्यतिरावृतो अभयगात् ॥ मरीचिमिश्रा ऋषयो बृहद्रताः सनंदनाद्या नरदेव योगिनः ॥ १ ॥ वेदोपवेदा नियमान्विता यमास्तर्केतिहा-सांगपुराणसंहिताः ॥ ये चापरे योगसमीरदीपितज्ञानात्रिना रंधितकर्मकल्मषाः ॥ २ ॥ ववंदिरे यत्स्मरणानुभावतः स्वायंभुवं धाम गता अकर्मः कम् ॥ अथांत्रये प्रोन्नमिताय विष्णोरुपाहरत्पद्मभवोऽईणोदकम् ॥ समर्च्य भक्त्याऽभ्यगृणाच्छुचिश्रवा यन्नाभिपंकेरुहसंभवः स्वयम् ॥ ३ ॥ धातुः कमंडलुजलं तदुरुकमस्य पादावनेजनपवित्रतया नरेन्द्र ॥ स्वर्धुन्यभूननभिस सा तपती निमार्ष्टि लोकत्रयं भगवतो विशदेव कीर्तिः ॥४॥ ब्रह्मादयो लोकनाथाः स्वनाथाय समाहताः ॥ सानुगा वलिमाज्हः संक्षिशात्मविभूतये ॥ ५ ॥ तोयैः समईणैः स्विगिर्दिव्यगंधानुलेपनैः ॥ धूपैर्दीपैः सुर्भि-भिर्छाजाचतफटांकुरैः ॥ ६ ॥ स्तवनैर्जयशब्दैश्च तद्वार्यमहिमांकितैः ॥ नृत्यवादित्रगीतैश्च शंखदुद्विमिनिःस्वनैः ॥ ७ ॥ जांववानृचराजस्तु भेरी-शब्दैर्मनोजवः ॥ विजयं दिच्न सर्वासु महोत्सवमघोषयत् ॥ ८ ॥ महीं सर्वां हतां दृष्टा त्रिपदव्याजयाच्त्रया ॥ ऊच्चः स्वभर्तुरसुरा दीक्षितस्यात्यम-र्षिताः ॥ ९ ॥ न वा अयं ब्रह्मबंधुर्विष्णुर्मायाविनां वरः ॥ द्विजरूपप्रतिच्छन्नो देवकार्यं चिकीर्षति ॥ १० ॥ अनेन याचमानेन शत्रुणा बट्ररू-पिणा ॥ सर्वस्वं नो हृतं भर्तुन्यंस्तदण्डस्य बर्हिषि ॥ ११ ॥ सत्यव्रतस्य सततं दीक्षितस्य विशेषतः ॥ नानृतं भाषितुं शक्यं ब्रह्मण्यस्य द्यावतः ॥ १२ ॥ तस्मादस्य वधो धर्मो भर्तुः शुश्रृषणं च नः ॥ इत्यायुधानि जगृहुर्बहेरनुचरासुराः ॥ १३ ॥ ते सर्वे वामनं हंतुं शूह्रपट्टिशपाणयः ॥ अनिच्छतो बले राजन्पाद्रवन् जातमन्यवः ॥ १४ ॥ तानभिद्रवतो दृष्ट्रा दितिजानीकपाननृप ॥ प्रहस्यानुचरा विष्णोः प्रत्यवेधननुदायुधाः ॥ १५ ॥ नंदः सुनन्दोऽथ जयो विजयः प्रबलो बलः ॥ कुमुदः कुमुदाचश्च विष्वेवसेनः पतित्रराट् ॥ १६ ॥ जयंतः श्रुतदेवश्च पुष्पदंतोऽथ सात्वतः ॥ सर्वे नागायुतप्राणाश्रम् ते जब्नुरासुरीम् ॥ १७ ॥ हन्यमानान्स्वकान्दृष्टा पुरुषान् चरैर्बिलिः ॥ वारयामास सर्वधानकाव्यशापमनुस्मरन् ॥ १८ ॥ च सर्वे तम्बि ववंदिरे । यस्यांब्रेः स्मरणानुभावतः । अकर्मकं कर्मभिरप्राप्यम् । अंब्रये विष्णोरंब्रये । स्वयं यस्य नामिपंकेरुहसंभवस्तस्य विष्णोरंब्रि समर्च्य ॥३॥ लोकत्रयं निमार्ष्टि पवित्रयति ॥४॥ संक्षिप्ता उससंहतात्मविभृतिः स्वविस्तारो येन तस्मै । यथा पूर्वं वामनरूपेण स्थितायेत्यर्थः ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥ त्रिपद्विषया या व्याजयाच्या कपटयाच्या तया स्वमर्तुर्विष्ठेमेहीं हतां दृष्ट्वाऽत्यमर्षिताः संतः ऊचुः ॥ ९ ॥ किम्चुस्तदाह । न वै इति साधैंस्त्रिभिः ॥ १० ॥ १२ ॥ १२ ॥ अनुचराश्च ते असुराश्च ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ अर्थकृदनु-

गिरद्गा

कूलः ॥१९॥ पौरुषेस्तं कालमतिवर्तितुं पुमानीश्वरः समर्थो न भवति ॥ २०॥ २१ ॥ २२ ॥ इरेरनुचरा देवाः । देवेन ऋद्धैः समृद्धैर्भवद्भिः ॥२३॥ अर्थत्वायानुकूल्याय ॥ २४ ॥ २५ ॥ विषु पक्षिषु राजत इति विराट् । प्रभोदिचकीर्षितं ज्ञात्वा । अयमर्थः । अस्य सर्वस्वापहारेण ममेत्यिममानं संत्यज्येदानीं देहस्वीकारेणाहङ्कारमिष त्याजियत्वा परमानुग्रहं कर्तुमिच्छिति । न चानेन तुल्योऽन्यः कोऽपि सत्यसंघो घीरो वाऽस्तीति तद्यशः प्रख्यापनार्थं किंचित्पातियतुमपीच्छनीति प्रभोरिभप्रायं ज्ञात्वा तं ववंघेति । सोत्येऽहिन सौमाभिपविदने ॥२६॥ रोदस्योर्धावा-हे विप्रचित्ते हे राहो हे नेमे श्र्यतां वचः ॥ मा युध्यत निवर्तध्वं न नः कालोऽयमर्थकृत्॥१९॥ यः प्रभुः सर्वभ्तानां सुखदुःखोपपत्तये ॥ तं नातिव-र्तितुं दैत्याः पौरुषेरीश्वरः पुमान ॥ २० ॥ यो नो भवाय प्रागासीदभवाय दिवौकसाम् ॥ स एव भगवानद्य वर्तते तिहिपर्ययम् ॥ २१ ॥ वलेन सचिवैर्द्धया दुगैंमैत्रौषधादिभिः ॥ सामादिभिरुपायैश्च कालं नात्येति वै जनः ॥ २२ ॥ भवद्भिर्निजिता ह्येते बहुशोऽनुचरा हरेः ॥ देवेनर्द्धेस्त एवाद्य युधि जित्वा नदंति नः ॥ २३ ॥ एतान्वयं विजेष्यामो यदि दैवं प्रसीदिति ॥ तस्मात्कालं प्रतीक्षध्वं यो नोऽर्थत्वाय कल्पते ॥ २४ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ पत्युर्निगदितं श्रुत्वा दैत्यदानवयूथपाः ॥ रसां निविविश्र् राजन्विष्णुपार्षदताडिताः ॥ २५ ॥ अथ तार्च्यमुतो ज्ञात्या विराट् प्रभुचिकीपितम् ॥ ववंध वारुणैः पारौर्विछं सौत्ये उहिन कतौ ॥ २६ ॥ हाहाकारो महानासीद्रोदस्योः सर्वतो दिशम् ॥ गृह्यमाणे उसुरपतौ विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ २७ ॥ तं बद्धं वारुणैः पाशौर्भगवानाह वामनः ॥ नष्टिश्रयं स्थिरप्रज्ञसुदारयशसं नृप ॥ २८ ॥ पदानि त्रोणि दत्तानि भूमेर्मह्यं त्वयाऽसुर ॥ द्वाभ्यां क्रांता मही सर्वा तृतीयमुपकल्पय ॥ २९ ॥ यावत्तपत्यसौ गोभिर्यावदिंदुः सहोडुभिः ॥ यावद्वपति पर्जन्यस्तावती भूरियं तव ॥ ३० ॥ पदैकेन मया क्रांतो भूटोंकः खं दिशस्तनोः ॥ स्वर्टोंकस्तु द्वितीयेन पश्यतस्ते स्वमात्मना ॥ ३१ ॥ प्रतिश्रतमदातुस्ते निरये वास इष्यते ॥ विश त्वं निरयं तस्माद्गुरुणा चानुसोदितः ॥ ३२ ॥ वृथा मनोरथस्तस्य दृरे स्वर्गः पतत्यधः ॥ प्रतिश्रुतस्यादानेन योऽर्थिनं विष्रसम्भते ॥ ३३ ॥ विप्रलब्धो ददामीति त्वया उहं चाब्यमानिना ॥ तद्व यलीकफलं भुंच्व निरयं कतिचित्समाः ॥ ३४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्ट-मस्कन्धे बलिनिग्रहो नामैकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं विष्रकृतो राजन्वलिर्भगवताऽसुरः॥ भिद्यमानोऽप्यभिन्नात्मा प्रत्याहावि-क्कवं वचः ॥ १ ॥ बलिरुवाच ॥ यद्यतमश्लोक भवान्ममेरितं वचो व्यलीकं सुरवर्य मन्यते ॥ करोम्यृतं तन्न भवेत्पलम्भनं पदं तृतीयं कुरु शीर्षण मे पृथिव्योः ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ असौ सूर्यः ॥ ३० ॥ मया आत्मनेत्यन्वयः । व्यापिनेत्यर्थः । खं च दिशक्च । तनोः तन्वा । ते स्वं त्वदीयं सर्वस्वम् ॥ ३१ ॥ गुरुणा शुक्रेणानुमोदितः सन् ॥३२॥ एवम्रुक्तेऽपि निरयपरिहारार्थं च मनोरथं कुर्वन्तं प्रत्याह । दृथेति । यः प्रतिश्रतस्यादानेन याचकं विप्रलंभते तस्य मनोरथो वृथैव स्वर्गद्रच तस्य दूर एव । स चाधः पतत्येव ॥३३॥ त्वया चाहं विप्रलब्धस्तस्माद्वचलीकस्यानृतस्य फलं निरयं भुंच्वेत्यर्थः ॥ ३४ ॥ इति श्रीमद्भागवतेऽष्टमस्कन्धे टीकायामेकविंशोऽच्यायः ॥२१॥ द्वाविंशे तु प्रसन्नः सन् प्रस्थाप्य सुतलं विलम् ॥

श्रीघरी

ne - 5 3

के ।। रहा।

दस्वा वरान्हरिन्यूनं मत्वा वद्द्वारपोऽभवत् ॥ १ ॥ समिष्तवन् वित्तिमीलाचलभित्ततः ॥ छिलतो विल्ना चित्रं स्वमेवापयदच्यतः ॥२॥ विष्रकृतोऽप्यपकृतः । मिद्यमानः सस्त्राचान्यमानः । हे उत्तमक्लोकेति कटाक्षः । मम वच ईरितं प्रतिश्रुतं न ताबद्वचलीकम् । त्वया कपटेन वामनतया मिक्षित्वा रूपांतरस्याविष्कृतत्वात् । एवमपि यदि भवान् व्यलीकं मन्यते तथापि ऋतमेवाहं करोमि । मदुक्तं विष्रलंभनं न भवतु । मे शीष्णि निजं तृतीयं पदं कुरु । न च द्वाभ्यां विश्वं कांतवतो मे तव शिरः पादपर्याप्तं न भवतीति मन्येथाः । वित्तेन चेत्पदद्वयं जातं वर्हीदमिषकमेव स्यात् । वित्तादिष वित्तवतोऽधिकत्वादिति भावः ॥१२॥ नचु च । आपदर्थे धनं रचेद्वारान् रचेद्वतैरिष ॥ आत्मानं सततं रचेद्वारेरिष धनैरपीत्यादिवचनादात्मभयपरिहाराय सर्वस्वं त्यज्यते । त्वं तु कृतो भीतः सम्नात्मानमप्यस्यत आह । विभेमीति । असाधुवादादपकीर्तेर्यथाऽहं मृशुमुद्विजे निरयादिभ्यो न तथा विभेमि ॥ ३ ॥ नच्च मया निगृहीतत्वात्वापकीर्त्तिंवत्वात्वादित्री नामुराणां तत्राद्द । वृंसामिति । अर्हत्तमैरिष्तम् । यं दंडं मात्रादयोऽपि न ह्यादिशंति नैवापयन्ति । हितैषिणा त्वया निगृहीतोऽहं क्लाव्य एवास्मीति भावः ॥ ४ ॥ नन्वहं देवानां हितैषी नामुराणां तत्राद्द । त्वं

निजम् ॥२॥ विभेमि नाहं निरयात्पदच्युतो न पाशवंधाद्व यसनाद्दुरत्ययात् ॥ नैवार्थकृच्छाद्भवतो विनित्रहादसाधुवादाद्वशमुद्विजे यथा ॥३॥ पुंसां श्लाब्यतरं मध्ये दंडमईत्तमार्पितम् ॥ यं न माता पिता आता सुहृदश्चादिशंति हि ॥ ४ ॥ त्वं नूनमसुराणां नः पारोद्यः परमो गुरुः ॥ यो नोऽनेकमदांधानां विभ्रंशं चत्नुरादिशत् ॥ ५ ॥ यस्मिन्वैरानुबंधेन रूढेन विबुधेतराः ॥ बहवो लेभिरे सिद्धिं यामु हैकांतयोगिनः ॥ ६ ॥ तेनाहं निगृहीतोऽस्मि भवता भूरिकर्मणा ॥ बद्धश्च वारुणैः पाशैर्नातित्रीडे न च व्यथे ॥ ७ ॥ पितामहो मे भवदोयसंमतः प्रहाद आविष्कृतसाधुवादः ॥ भवद्विपचेण विचित्रवैशसं संप्रापितस्त्वत्परमः स्विपत्रा ॥८॥ किमात्मनाऽनेन जहाति योऽन्ततः किं रिक्थहारैः स्वजनारूयदस्युभिः ॥ किं जायया संसृतिहेतुभूतया मर्त्यस्य गेहैः किमिहायुषो व्ययः ॥ ९ ॥ इत्थं स निश्चित्य पितामहो महानगाधबोधो भवतः पादपद्मम् ॥ ध्रुवं प्रपेदे ह्यकुतोभयं जनाद्भीतः स्वपक्षक्षपणस्य सत्तमः ॥१०॥ अथाहमप्यात्मरिपोस्तवांतिकं दैवेन नीतः प्रसभं त्याजितश्रीः ॥ इदं कृतांतांतिकवर्ति जीवितं यथा अध्व स्तब्धमतिर्न बुध्यते ॥ ११ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ तस्येत्थं भाषमाणस्य प्रहादो भगवित्रयः ॥ आजगाम कुरुश्रेष्ठ राकापतिरिवोत्थितः ॥ १२ ॥ तमिंद्रसेनः स्विपतामहं श्रिया विराजमानं निलनायतेक्षणम् ॥ प्रांशुं पिशंगांवरमंजनित्वषं प्रलंबवाहुं सुभगं समैक्षत ॥ १३ ॥ तस्मै बलिर्वारुण-नूनिमिति। पारोच्यः शतुळ्लेन वर्तमानः ॥ ५ ॥ शतुत्वं प्रनर्भकानिवास्मानतुग्रहीतुमेवेत्याह । यस्मित्रिति । उ अहो । ह प्रसिद्धम् ॥ ६ ॥ अतो नात्र मम लज्जा नापि दुःखिमत्याह । तेन गुरुणा भवता ॥७॥ किंच योऽयं दंडरूपो ममानुग्रहस्त्वया कृतः स तु त्वद्भक्तपौत्रत्वेन न त्वहमनुग्रहस्य पात्रमित्याशयेनाह । पितामह इति । भवदीयानां संमतः । यत आविष्कृतः साधु-वादो यस्य । त्वमेव परम आश्रयो यस्य सः । अतो भवतो विपन्नेण विद्विपा हिरण्यकशिषुना विचित्रवैशसं हिंसां संप्रापितोऽपि देहादीनामसारतां निश्चित्य कुतो भयं धूवं च भवतः पादपद्यमेव प्रपेदे । अथ तस्मादहमपि दैवेन तस्यैव भाग्येन तवांतिकं नीत इति चतुर्णामन्वयः ॥ ८ ॥ अंतत आयुर्णाऽन्ते । रिक्थहारैः पुत्रैः । इह गेहेषु केवलमायुर्ण व्यय एव न तु सुखं किंचित् ॥९॥ स प्रसिद्धो महान्। स्वपक्षं दैत्यकुलं श्वपयतीति तथा तस्यापि ॥ १० ॥ प्रसमं बलाच्याजिता श्रीर्यस्य । यया श्रिया स्तब्धमितः सन्प्रमानिदं जीवितमध्वं न बुध्यते । कथंभृतम् । कृतांत- 112011

स्यांतिकवृति मृत्योः सिन्दितम् ॥ १२ ॥ राकापतिः पूर्णेन्दुः ॥ १२ ॥ अंजनित्वपं क्यामम् ॥ १३ ॥ स्वक्रताहंकारादिक्रपापराधस्मरणेन सबीडं नीचीनमधोष्टुखं यस्य सः ॥१४॥ शिरसा नमन्नेवोपेत्य मुर्घ्ना ननाम । बलेस्तत्कृतमनुग्रहं दृष्टा पुलकैरश्रमिश्र । विक्कवो विह्नलः ॥ १५ ॥ त्वयविति । ह्येन्द्रं पद्मेतदीयं त्वयाऽपहृतं किंतु स्वयमेव पुनः स्वीकृतं तच्च शोभनमेव कृतम् । तत्र हेतुः । मन्य इति । यद्यस्माच्छीरेव यदात्ममोहनं तस्माद्विश्रंशितः ॥ १६ ॥ मोहनत्वमेवाह । यया श्रिया विद्वानिष यतः संयतोऽिष मुद्यति तत्तस्यां सत्यां कोऽन्यः पुमाना-त्मनो गति तत्त्वं यथाविद्वच्टे पश्यति। तस्मै महाकारुणिकाय ॥ १७ ॥ तस्य प्रहादस्यानुगृह्णत उवाचेति । किंचिद्वक्तं प्रशृत्त इत्यर्थः ॥ १८ ॥ तदैव विष्याविद्यति वक्तं प्रशृत्ता तां च संमा-नयन्हिरण्यगर्भः क्षणं तुःणी स्थितोऽतस्तस्या एव वाक्यं प्रथममवतारयति । बद्धं वीच्येति ॥ १९ ॥ त्रिजगतः कर्तुः प्रभोः पालकस्यास्यतः संहर्तुश्रेश्वरस्य तवान्ये किमावहंति कि समर्पयन्ति । पाशयंत्रितः समईणं नोपजहार पूर्ववत् ॥ ननाम मूर्ध्ना ५ श्रुविलोललोचनः सत्रोडनोचीनमुखो वभूव ह ॥ १४ ॥ स तत्र हासीनमुदीच्य सत्पति सुनंदनंदाद्यनुगैरुपासितम् ॥ उपेत्य भूमौ शिरसा महामना ननाम मूर्ध्ना पुलकाश्रुविक्कवः ॥ १५ ॥ प्रहाद उवाच ॥ त्वयेव दत्तं पदमेंद्रमूर्जितं हतं तदेवाद्य तथैव शोभनम् ॥ मन्ये महानस्य कृतो ह्यनुग्रहो विश्रंशितो यच्छिय आत्ममोहनात् ॥१६॥ यया हि विद्वानिष मुद्यते यतस्तत्को विचष्टे गतिमात्मनो यथा ॥ तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै नारायणायाखिळळोकसाक्षिणे ॥ १७ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ तस्यानुगृह्णतो राजन्यहादस्य कृतांजलेः ॥ हिरण्यगर्भो भगवानुवाच मधुसूदनम् ॥ १८ ॥ बद्धं वीच्य पतिं साध्वी तत्पत्नी भयविह्वला ॥ प्रांजलिः प्रणतोपेंद्रं वभाषेऽवाङमुखी नुष ॥ १९ ॥ विन्ध्याविरुवाच ॥ कीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत्कृतं ते स्वाम्यं तु तत्र कुधियो अपर ईश कुर्युः ॥ कर्तुः प्रभोस्तव किमस्यत आवदंति त्यक्तिहियस्तदवरोपितकर्तृवादाः ॥२०॥ ब्रह्मोवाच ॥ भूतभावन भूतेश देवदेव जगन्मय ॥ मुंचैनं हतसर्वस्वं नायमर्हति निष्रहम् ॥ २१ ॥ कृत्स्ना तेऽनेन दत्ता भूठोंकाः कर्माजिताश्च ये ॥ निवेदितं च सर्वस्वमात्माऽविक्कवया थिया ॥२२॥ यत्पादयोरशठथोः सिळळं प्रदाय दूर्वां हुरेरपि विधाय सतीं सपर्याम् ॥ अप्युत्तमां गतिमसौ भजते त्रिछोकीं दाश्वानविक्कवमनाः कथमार्तिमुच्छेत् ॥ २३ ॥ श्रोभगवानुवाच ॥ वहान्यमनुगृह्णामि तद्विशो विधुनोम्यहम् ॥ यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकं मां चावमन्यते ॥ २४ ॥ यदा कदाचिज्ञीवात्मा संसरित्रजकर्मभिः ॥ नानायोनिष्वनीशोऽयं त्वयाऽवरोपितः कर्तृवादः कर्तारः स्वतन्त्रा वयमिति वादमात्रमपि येपां ते । अयं भावः लोकत्रयं मयाऽपितं तृतीयपादाय देहं समर्प्य प्रतिश्रुतमृतं करोमीति देहादिषु स्वाम्याविष्कारेण त्रवन्त्रयं कुबुद्धिः निर्लज्जश्र। यतस्त्वमेव सर्वस्यापि स्वामी अतो मंदबुद्धिमेनं केवलं कृपया विमुच्य पालयेति ॥२०॥ तदेवं प्रहादस्य विष्यावलेश्र परमार्थोक्त्या प्रसन्नो हरिः ब्रह्मा तु लोकदृष्ट्येव विज्ञाप-यांत भूतभावनेति त्रिभिः ॥ २१ ॥ निग्रहानहत्वे हेतुः । कृरस्नेति । सर्वस्वमेवाह । आत्येति ॥२२॥ तदेव कैमुत्यन्यायेनाह । यस्य तव पादयोः सिळलमात्रमपि प्रदाय सर्वोऽपि जन उत्तमां गितं प्राप्ताति तस्मै तुम्यमसौ बिलिखिलोकी दाश्वान्दत्तवान्स आर्ति कथं प्राप्तुयात् ॥ २३ ॥ तस्य विशोऽर्थान् । नन्वर्थापहारः कोऽयमनुग्रहस्तत्राह । यन्मदः यैरर्थेर्मदो यस्य सः । अतएव स्तब्धोऽनम्रः सन् । मदस्तं महेतुनामर्थानामपहार एवानुग्रह इत्यर्थः ॥२४॥ दुर्लमं पुरुपजन्म कथंचिन्लब्धवतो जीवस्य जन्मादिनिमित्तो गर्वो महाहानिकरस्तस्य च नाशो मदनुग्रहादेवेत्याह ।

श्रीवरो

3022

।।२७।

यदेति हाभ्याम् ॥ अनीशः परतंत्रः सन्निजैः कर्मभिर्नानायोनिषु कृमिकीटकादिषु संसरन् ॥२५॥ तत्र पौरुष्यां गतौ जन्मादिभिरिष यस्य यदि स्तम्भो गर्वो न भवेत्तर्ध्यं मदनुग्रह एव ॥२६॥ कथं तहिं ध्रवादिस्योऽर्थसंपदो ददासीति चेत्तत्राह । मान एव स्तम्मोऽनम्रता तस्य निमित्तभृतानां समंततः सर्वश्रेयःप्रतिकूलानां जन्मादीनां सत्त्वेऽपि जन्मादिभिरिति दा । हंतेति खेदे । हे ब्रह्मन्! मत्परो न मुह्मदेतो भक्तस्येच्छया संपदोऽपि ददामि। आसक्तस्तु मुह्मदिति तदपहारहृपमेव तस्यानुग्रहं करोमीति भावः ॥२७॥ अस्य चेदानीं मत्परत्वादन्यैर्दुन्प्रापमपि दास्यामीति वक्तुं तस्य मोहाभावमाह । एप इति त्रिभिः ॥ २८ ॥ २९ ॥ न ह्येतस्मिन्कुले कश्चित्रिःसत्त्वः कृषणः प्रमानित्यादिना छलैरेव मया धर्म उक्तस्तथापि तं धर्ममयं न त्यजत्यतः सत्यवाक् ॥३०॥ मे मया। अहमेवाश्रयः बालको यस्य सः ॥३१॥ स्थानं प्रापित इति यदुक्तं तदेव स्थानमाह । तावत्सावर्णिमन्वंतरपर्यंतं सुतलमध्यास्तामधिवसत्वित्यर्थः । यद्यस्मिन्वसतां व्याष्यादयो ममे-पौरुषीं गतिमात्रजेत् ॥ २५ ॥ जन्मकर्मवयोरूपविद्यैश्वर्यधनादिभिः ॥ यद्यस्य न भवेत्स्तंभस्तत्रायं मदनुत्रहः ॥२६॥ मानस्तंभनिमित्तानां जन्मा-दीनां समंततः ॥ सर्वश्रेयःप्रतीपानां हन्त युद्धेन्न मत्परः ॥ २७ ॥ एष दानवदैत्यानामग्रणीः कीर्तिवर्धनः ॥ अजैषीदजया मायां सीदन्नपि न मुह्यति ॥ २८ ॥ क्षीणरिक्थश्च्युतः स्थानात्शिष्ठो बद्धश्च शत्रुभिः ॥ ज्ञातिभिश्च परित्यक्तो यातनामनु यापितः ॥ २९ ॥ गुरुणा भर्तितः शतो जहीं सत्यं न सुत्रतः ॥ छलैरुक्तो मया धर्मो नायं त्यजित सत्यवाक् ॥३०॥ एष मे प्रापितः स्थानं दुष्प्रापममरैरपि ॥ सावर्णेरंतरस्यायं भिवतेंद्रो मदाश्रयः ॥ ३१ ॥ तावत्सुतलमध्यास्तां विश्वकर्मविनिर्मितम् ॥ यत्रोधयो व्याधयश्च क्कमस्तंद्रा पराभवः ॥ नोपसर्गा निवसतां सम्भवन्ति ममेत्त्रया ॥ ३२ ॥ इन्द्रसेन महाराज याहि भो भद्रमस्तु ते ॥ सुतलं स्वर्गिभिः प्रार्थं ज्ञातिभिः परिवारितः ॥३३॥ न त्वामभिभविष्यन्ति लोकेशाः किमु-तापरे ॥ त्वच्छासनातिगान्दैत्यांश्रकं मे सृद्यिष्यति ॥ ३४ ॥ रचिष्ये सर्वतोऽहं त्वां सानगं सपरिच्छदम् ॥ सदा सन्निहितं वीर तत्र मां द्रच्यते भवान् ॥ ३५ ॥ तत्र दानवदैत्यानां सङ्गात्ते भाव आसुरः ॥ दृष्ट्रा मदनुभावं वै सद्यः कुंठो विनंद्यति ॥३६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽ-ष्टमस्कन्धे बलिवामनसम्वादो नाम द्वाविंशोऽध्यायः ॥२२॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्युक्तवन्तं पुरुषं पुरातनं महानुभावोऽखिलसाधुसम्मृतः ॥ बृद्धांज-लिर्बाष्पकलाकुलेक्षणो भक्त्युद्गलो गद्गदया गिराऽत्रवीत् ॥ १ ॥ बलिरुवाच ॥ अहो प्रणामाय कृतः समुद्यमः प्रपन्नभक्तार्थविधौ समाहितः ॥ यल्लोकषालैस्त्वदनुग्रहोऽमरैरलब्धपूर्वोऽपसदेऽसुरेऽर्पितः ॥ २ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्युक्त्वा हरिमानम्य ब्रह्माणं सम्भवं ततः ॥ विवेश सुतलं प्रीतो क्षया न संभवंति ॥ ३२ ॥ एवं ब्रह्माणं प्रत्युक्त्वा करुणापरवशः साक्षाद्वलि प्रत्याह । इंद्रसेनेति चतुर्भिः ॥ ३३ ॥ त्वच्छासनमतिगच्छंत्यतिवर्तते इति तथा तान् ॥ ३४ ॥ तथापि भगविद्व-योगात्तदनिच्छंतं प्रत्याह । सदेति ॥ ३५ ॥ संगाद्य आसुरो भावः स विनंच्यति ॥ ३६ ॥ इति श्रीमद्भागवतेऽष्टमस्कंघे टीकायां द्वाविंशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ त्रयोविंशे वलौ याते सुतलं सपि-तामहे ।। उपेंद्रेण दिवं गत्वा पूर्ववन्मोदते हरिः ।।१।। वाष्पस्य कलाभिविन्दुभिराकुले ईक्षणे यस्य । भक्त्या उद्गल उत्कंठः ।। १ ।। अहो त्वत्प्रणाममहिमा यद्र्थं कृतः समुद्यम एव प्रपन्नानां भक्तानां योऽर्थस्तस्य विधावभक्तेऽपि तस्य संपादने समाहितोऽप्रमत्तः स्थितः । कुतः । यद्येनोद्यमेन लोकपालैरमरैः सत्त्वप्रधानैरप्यलब्धपूर्वस्वदनुप्रहोऽपसदे नीचे राजसे मय्यपितः । अयं

बिर्मुक्तः सहासुरैः ॥ ३ ॥ एविमेंद्राय भगवान्त्रत्यानीय त्रिविष्टपम् ॥ पूरियत्वाऽदितेः काममशासत्सकलं जगत् ॥ ४ ॥ लब्धत्रसादं निर्मुकं पौत्रं वंशधरं विलम् ॥ निशाम्य भक्तिप्रवणः प्रहाद इदमत्रवीत् ॥ ५ ॥ प्रहाद उवाच ॥ नेमं विरिंचो लभते प्रसादं न श्रीर्न शर्वः किमुनापरे ते ॥ यन्नोऽसुराणामसि दुर्गपालो विश्वामिवन्द्यैरपि वन्दितांत्रिः ॥ ६ ॥ यत्पादपद्ममकरन्दिन्पेवणेन ब्रह्मादयः रारणदाऽश्वते विभूतीः॥ कस्माद्वयं क्रस्-तयः खलयोनयस्ते दाक्षिण्यदृष्टिपद्वीं भवतः प्रणीताः॥ ७॥ चित्रं तवेहितमहोऽधितयोगमायाजीलाविसृष्टभुवनस्य विशारदस्य ॥ सर्वात्मनः समदृशो विषमः स्वभावो भक्तियो यदिस कल्पतरुखभावः ॥ ८ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ वत्स प्रहाद भद्रं ते प्रयाहि सुतलालयम् ॥ मोदमानः स्व-पौत्रेण ज्ञातीनां सुखमावह ॥९॥ नित्यं द्रष्टा ऽसि मां तत्र गदापाणिमवस्थितम् ॥ मद्रशनमहाह्नादध्वस्तक्रमीनवन्थनः ॥ १० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ आज्ञां भगवतो राजन्प्रहादो बलिना सह।। बाढिमित्यमलप्रज्ञो मूर्ध्नाऽऽधाय कृतांजिलः॥११॥ परिक्रम्यादिपुरुषं सर्वासुरत्रमूपितः॥प्रणतस्तदनु-ज्ञातः प्रविवेश महाविलम् ॥ १२ ॥ अथाहोशनसं राजन्हरिर्नारायणोऽन्तिके ॥ आसीनमृत्विजां मध्ये सदिस ब्रह्मवादिनाम् ॥१३॥ ब्रह्मनसंतन्त्र शिष्यस्य कर्म छिद्रं वितन्वतः ॥ यत्तत्कर्मसु वैषम्यं ब्रह्मदृष्टं समं भवेत् ॥ १४॥ शुक्र उवाच ॥ कुतस्तत्कर्मवैषम्यं यस्य कर्मेश्वरो भवान् ॥ यज्ञेशो यज्ञपुरुषः सर्वभावेन पूजितः ॥ १५ ॥ मन्त्रतस्तन्त्रतिश्छदं देशकालाईवस्तुतः ॥ सर्वं करोति निश्छिद्रमनु संङ्कोर्तनं तव ॥ १६ ॥ तथापि वदतो भूमन्करिष्याम्यनुशासनम् ॥ एतच्छ्रेयः परं पुंसां यत्तवाज्ञानुपालनम् ॥१७॥ श्रीशुक उवाच ॥ अभिनन्द्य हरेराज्ञामुशना भगवानिति ॥

वदतो भूमन्करिष्याम्यनुशासनम् ॥ एतच्छ्यः पर पुसा यत्तवाज्ञानुपालनम् ॥ १०॥ १०॥ १२॥ १२॥ १३॥ कर्म वितन्वतः शिष्यस्य यच्छिद्रमंतरं न्यूनं कामान्प्रयन्निष विपमो भवतीत्यर्थः ॥ ८॥ १॥ महर्शनेन थो महाह्वादस्तेन व्यस्तं कर्मनिवंधनमज्ञानं यस्य ॥ १०॥ ११॥ १२॥ १३॥ कर्म वितन्वतः शिष्यस्य यच्छिद्रमंतरं न्यूनं कामान्प्रयन्निष विपमो भवतीत्यर्थः ॥ १॥ भवान्यस्य सर्वेणापि भावेन जातं तत्संतनु विस्तारय संधत्तव। यज्ञमानं विना कथं संधातव्यमिति न वाच्यमित्याह। यत्ति। त्रह्यद्वं त्राह्मण्ये यज्ञमयश्च युक्तपः ॥ १५॥ आस्तां तावत्युज्ञ। यस्मानमंत्रतः । स्वरादिभ्रंशेन वस्तुमानेण प्रजितस्तस्य कर्मसु कृतो वैपम्यम्। कथंभृतः । कर्मणामीव्यतः प्रवर्तकः यज्ञेशो यज्ञमयश्च यज्ञफलप्रदः । यज्ञमयश्च युक्तः ॥ १५॥ अस्तां तावत्युजा। यस्मानमंत्रतः । स्वरादिभ्रंशेन वस्तुमानेण प्रजितस्तस्य कर्मसु कृतो वैपम्यम्। कथंभृतः । कर्मणामीव्यतः प्रविक्रं न्यूनं तत्सर्वे त्वत्कीर्तनमात्रमेव निव्छिदं करोतीति ॥ १६ ॥ १७ ॥ हरेराज्ञां प्रतिनंद्य वर्ष्यज्ञिदं तन्त्रतो व्यत्कमादिना । देशतः कालतश्च अहतः पात्रतः । वस्तुतश्च दक्षिणादिना यच्छिदं न्यूनं तत्सर्वे त्वत्कीर्तनमात्रमेव निव्छिदं करोतीति ॥ १६ ॥ १७ ॥ हरेराज्ञां प्रतिनंद्य वर्ष्यज्ञिदं तन्त्रते व्यत्कीर्तेन वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षाने वर्षान

श्रीधरी

3023

समाधक्त संद्धे । पाठांतरे समाधाय तदाज्ञां संपादितवानिति शेपः ॥ १८ ॥ १८ ॥ देवाश्र ऋषयश्र भूमिपाश्र मनवस्तैः सहितः ॥२०॥ २१ ॥ नजु लोकादीनां पतिरिंद्रोऽस्त्येव सत्यं तथा-पि वेदादीनां करूपं पालने दक्षं वामनमुपेन्द्रं करूपयांचक्रे ॥२२॥२३॥ देवयानेन मार्गेण विमानेनेति वा ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ एतच्चरितमाख्यातमिति विशेषोक्त्याऽन्यान्यपि संतीत्युक्तम् ॥२८॥ नानि तर्हि निःशेषाणि वर्णनीयानीत्यपेक्षायामाह । पारमिति । उरु बहुवा विक्रमतो विष्णोर्मिहिम्नः पारं यो गृणानो भवति स मर्त्यः पार्थिवानि रजांस्यपि विममे गणि-तवान् । यथा पार्थिवपरमाणुगणनमश्वयं तथा विष्णोर्गुणगणनमण्यशक्यमित्यर्थः । तथा च संत्रः । विष्णोर्नुकं वीर्याणीति । एतदेव मंत्रांतरार्थं स्चयनाह । यस्य पुरुषस्य पूर्णमहिम्नः पारं यज्ञिद्धं समाधत्त बलेर्विप्रिषिभिः सह ॥ १८ ॥ एवं बलेर्महीं राजिनभित्तित्वा वामनो हिरः ॥ ददौ आत्रे महेंद्राय त्रिदिवं यत्परैर्हतम् ॥ १९ ॥ प्रजापतिपतिर्बह्मा देविषिपितृभूमिपैः ॥ दक्षमृग्वंगिरोमुख्यैः कुमारेण भवेन च ॥ २०॥ कश्यपस्यादितेः प्रीत्यै सर्वभृतभवाय च ॥ लोकानां लोकपालानामकरोद्रामनं पतिस् ॥ २१ ॥ वेदानां सर्वदेवानां धर्मस्य यशसः श्रियः ॥ मङ्गलानां व्रतानां च कल्पं स्वर्गापवर्गयोः ॥ २२ ॥ उपेंद्रं कल्पयांचके पति सर्वविभूतये ॥ तदा सर्वाणि भूतानि भृशं मुमुदिरे नृप ॥ २३ ॥ ततिस्विद्रः पुरस्कृत्य देवयानेन वामनम् ॥ छोकपालैर्दिवं निन्ये ब्रह्मणा चानुमोदितः ॥ २४ ॥ प्राप्य त्रिभुवनं चेन्द्र उपेंद्रभुजपालितः ॥ श्रिया परमया जुष्टो मुमुदे गतसाध्वसः ॥ २५ ॥ ब्रह्मा शर्वः कुमारश्र भृग्वाद्या मुनयो नृप ॥ पितरः सर्वभूतानि सिद्धा वैमानिकाश्च ये ॥ २६ ॥ सुमहत्कर्म तद्विष्णोर्गायंतः परमाद्भृतम् ॥ धिष्ण्यानि स्वानि ते जग्मु-रिदितिं च शशंसिरे ॥ २७॥ सर्वमेतन्मयाऽऽख्यातं भवतः कुलनन्दन ॥ उरुक्रमस्य चरितं श्रोतणामघमोचनम् ॥ २८॥ पारं महिम्न उरुविक्रमतो गृणानो यः पार्थिवानि विममे स रजांसि मर्त्यः ॥ किं जायमान उत जात उपैति मर्त्य इत्याह मंत्र<u>हण िः पुरुषस्य यस्य ॥ २९ ॥</u> य इदं देव-देवस्य हरेद्भतकर्मणः ॥ अवतारानुचरितं शृण्वन्याति परां गतिम् ॥ ३०॥ क्रियमाणे कर्मणीदं दैवे पित्र्येऽथ मानुषे ॥ यत्र यत्रानुकीर्त्येत तत्तेषां सुकृतं विदुः ॥ ३१ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे वामनावतारचिरते त्रयोविंशतितमोऽध्यायः ॥ २३ ॥ राजोवाच ॥ भगवञ्छोतु-मिन्छामि हरेरद्भतकर्मणः ॥ अवतारकथामाद्यां मायामतस्यविडंबनम् ॥ १ ॥ यदर्थमदधाद्रपं मातस्यं लोकजुगुप्सितम् ॥ तमःप्रकृतिदुर्म्षं कर्मग्रस्त इवेश्वरः॥ २ ॥ एतन्नो भगवन्सर्वं यथावद्वक्तुमर्हिस ॥ उत्तमश्लोकचरितं सर्वलोकसुखावहम् ॥ ३ ॥ सृत उवाच ॥ इत्युक्तो विष्णुरातेन भगवा-मंत्रदर्गपर्वासष्ठ इति एवमाह । कथम् । किं जायमानो जातो वा उपैति न कोऽपीति वद्त्रनंतत्वेनैवाहेत्यथः । तथा च मंत्रः । न ते विष्णो जायमानो न जातो देव महिम्नः परमं तमापेति ।।२०॥ यहंदं शृष्वन् भवति स परां गित याति ।।२०॥ सुकृतं यथावत्कृतं विदुः ॥३१॥ इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कंघे टीकायां त्रयोविंशतितमोऽघ्यायः॥२३॥ चतुर्विंशे प्रसंगेन मत्स्यरूपस्य शार्क्तिणः ॥ लीलोच्यते यतः सत्यवतरक्षामहार्णवे ॥ १ ॥ तनुं तनुं विद्र्यादी निजैश्वर्यनिद्र्यनात् ॥ मत्स्यं पृच्छति पृथ्वीशो लीलया वामनोपमम् ॥२॥ मायया मत्स्यविडंबनं मत्स्यरूपा-मुकरणं यस्यां निरूप्यते ताम् ॥ १ ॥ ननु कस्मादकस्मादेव मत्स्यावतारश्रवणेच्छा श्रीवामनसाद्दयादित्याह । यदथिमिति द्वाम्याम् । दुर्भपं दुःसहम् ॥ २ ॥ बलेरनुग्रहाय जुगुप्सितमिष

a 22 May Ch

याचकरूपं धृतवानिति युक्तमुक्तं यद्र्यं तु लोकजुगुप्सितं मात्स्यं रूपमधारयदेतको यथावङक्तमईसीत्यर्थः ॥३॥४॥ सामान्येनावतारप्रयोजनमाह । गोविप्रेति ॥५॥ जुगुप्सितत्वं परिहरति । थियो गुणैर्यान्युचावचानि भृतानि तेषु नियंतृत्वेन चरत्रपीश्वरो नोचावचत्वं भजते निर्गुणत्वात् । कृतः पुनः शुद्धसत्त्वमयैर्मत्स्याद्याकारैहचावचत्वअंकेति भावः ॥६॥ विशेषतो मत्स्यावनारप्रयो-जनमाह । आसीदिति त्रिभिः । ब्रह्मणो निद्रायां भवो ब्राह्मस्तेनैव निमित्तेन जातो नैमित्तिकः । समुद्रे उपष्ठुता निमग्नाः ॥ ७ ॥ अंतिके निःसृतान ॥ ८ ॥ श्राफ्रीरूपं मत्स्यस्वरूपम् ॥९॥ न्बादरायणिः ॥ उवाच चरितं विष्णोर्मतस्यरूपेण यत्कृतम् ॥ ४ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ गोविष्रसुरसाधूनां छंदसामपि चेश्वरः ॥ रक्षामिच्छंस्तनूर्धते धर्मस्यार्थस्य चैव हि ॥ ५ ॥ उचावचेषु भूतेषु चरन्वायुरिवेश्वरः ॥ नोचावचत्वं भजते निर्गुणत्वाद्धियो गुणैः ॥ ६ ॥ आसीदतीतकल्पांते ब्राह्मो नैमित्तिको लयः ॥ समुद्रोपप्लुतास्तत्र लोका भूरादयो नृष ॥ ७ ॥ कालेनागतनिद्रस्य धातुः शिशयिपोर्वली ॥ मुखतो निःमृतान्वेदान्हयप्रीयोऽ-न्तिके इहरत् ॥ ८ ॥ ज्ञात्वा तद्दानवेंद्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितम् ॥ दधार शफरीरूपं भगवान्हरिरीश्वरः ॥९॥ तत्र राजऋषिः कश्चित्राम्ना सत्यहतो महान् ॥ नारायणपरो अत्यक्तपः स सिळलाशनः ॥ १० ॥ यो असावस्मिन्महाकल्पे तनयः स विवस्वतः ॥ श्राद्भदेव इति ख्यातो मनुत्वे हरिणाऽ र्पितः ॥ ११ ॥ एकदा कृतमालायां कुर्वतो जलतर्पणम् ॥ तस्याञ्जल्युदके काचिच्छफर्येका अयपदात ॥ १२ ॥ सत्यत्रतो उञ्जलिगतां सह तोयेन भारत ॥ उत्समर्ज नदीतोये शफरीं द्रविडेश्वरः ॥ १३ ॥ तमाह साऽतिकरुणं महाकारुणिकं नृपय ॥ यादोभ्यो ज्ञातिघातिभ्यो दीनां मां दीनव-त्सल ॥ कथं विसृजसे राजनभीतामस्मिन्सरिज्जले ॥ १४ ॥ तमात्मनोऽनुग्रहार्थं प्रीत्या मृत्स्यवपुर्धरम् ॥ अजानत्रवणार्थाय राफर्याः स मनो दधे ॥ १५ ॥ तस्या दीनतरं वाक्यमाश्रुत्य स महीपतिः ॥ कलशाप्सु निधायैनां दयालुर्निन्य आश्रमम् ॥ १६ ॥ सा तु तत्रैकरात्रेण वर्धमाना कमण्डलौ ॥ अलब्ध्वात्मावकाशं वा इदमाह महीपतिम् ॥ १७ ॥ नाहं कमंडलाविसम् कृच्छं वस्तुमिहोत्सहे ॥ कल्पयौकः सुविपुलं यत्राहं निवसे सुखम् ॥ १८ ॥ स एनां तत आदाय न्यथादौदंचनोदके ॥ तत्र क्षिप्ता मुहूर्तेन हस्तत्रयमवर्धत ॥ १९ ॥ न म एतदलं राजन्मुखं वस्तुमुदं-चनम् ॥ पृथु देहि पदं मह्यं यत्त्वाऽहं शरणं गता ॥ २० ॥ तत आदाय सा राज्ञा क्षिप्ता राजन्सरोवरे ॥ तदावृत्यात्मना तोयं महामीनोऽन्ववर्धन ॥ २१ ॥ नैतन्मे स्वस्तये राजन्नदकं सिळिलोकसः ॥ निधेहि रक्षायोगेन हदे मामविदासिनि ॥ २२ ॥ इत्युक्तः सोऽनयन्मत्स्यं तत्र तत्राविदा-सिनि ॥ जलाशये संमितं तं समुद्रे प्राक्षिपज्झषम् ॥ २३ ॥ विष्यमाणस्तमाहेदमिह मां मकरादयः ॥ अदंत्यतिवला वीर मां नेहोत्स्रष्टुमईसि प्रयोजनांतरं लीलाप्रकारं चाह । तत्र राजऋषिरित्यादि यावत्समाप्ति ॥ १० ॥ स एव श्राद्धदेव इति ख्यातः ॥ ११ ॥ कृतमालायां नद्याम् ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ यत्राहं सुखं निवसामि तदोकः स्थानं कल्पय ॥ १८ ॥ औदंचनोचके मणिकस्थले जले ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ रक्षायोगेन रक्षाया योगेनोपायेन । यथा महाहद्याप्तेरर्याक् जलं विना न

श्रीधर

in Carl

3028 Vedas

1,29

शुष्येयं तेनोपायेन निघेहि । अविदासिनि अनुपक्षये ॥ २२ ॥ संमितं तत्तज्जलाशयपरिमितम् ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ अभिन्यानशेऽभितो न्याप्तवान् ॥ २६ ॥ २७ ॥ मुख्यः सत्य आत्मा च गतिश्राश्रयः ॥ २८ ॥ २९ ॥ हे अरविंदाक्ष ! पृथगात्मनां देहाद्यभिमानिनां सतामितरेषां पदोपसर्पणं यथा मृषा भवेत्तथा सर्वसहित्रयात्मनस्तव पदोपसर्पणं मृषा न भवेत् । यद्यस्मान्नो ॥ २४ ॥ एवं विमोहितस्तेन वदतः वल्गु भारतीम् ॥ तमाह को भवानस्मान्मत्स्यरूपेण मोहयन् ॥ २५ ॥ नैवंवीयों जलचरी दृष्टोऽस्माभिः श्रुतोऽपि च ॥ यो भवान्योजनशतमहाऽभिन्यानशे सरः ॥२६॥ नृतं त्वं भगवान्साचाह्यरिर्नारायणोऽन्ययः ॥ अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जली-कसाम् ॥ २७ ॥ नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थित्युत्पत्त्यप्ययेश्वर ॥ भक्तानां नः प्रपत्रानां मुख्यो ह्यात्मगतिर्विभो ॥ २८ ॥ सर्वे छीछावतारास्ते भूतानां भृतिहेतवः ॥ ज्ञात्मिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता भृतम् ॥ २९ ॥ न तेऽरविंदाक्ष पदोपसर्पणं मृषा भवेत्सर्वसुहित्यात्मनः ॥ यथेतरेषां पृथगात्मनां सतामदीदृशो यद्भपुरद्भुतं हि नः ॥ ३० ॥ श्रीशुक खाच ॥ इति ब्रवाणं नृपतिं जगत्पतिः सत्यव्रतं मत्स्यवपुर्युगक्षये ॥ विहर्तुकामः प्रलयाणविऽ-ववीचिकीर्षुरेकांतजनप्रियः प्रियम् ॥ ३१ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ सप्तमे ऽद्यतनादूर्धमहन्येतदरिंदम ॥ निमंद्यत्यप्ययांभोधौ त्रैलोक्यं भूर्भुवादिकम् ॥ ३२ ॥ त्रिलोक्यां लीयमानायां मंवर्ताभिस वै तदा ॥ उपस्थास्यति नौः काचिद्विशाला त्वां मयेरिता ॥ ३३ ॥ त्वं तावदोषधीः सर्वा बीजान्युचावचानि च ॥ सप्तर्षिभिः परिवृतः सर्वसत्त्वोपबृंहितः ॥ ३४ ॥ आरुह्य बृहतीं नावुं विचरिष्यस्यविक्कवः ॥ एकार्णवे निरालोके ऋषीणामेव वर्चसा ॥ ३५ ॥ दोधूयमानां तां नावं समीरेण बळीयसा ॥ उपस्थितस्य मे शृंगे निबध्नीहि महाहिना ॥ ३६ ॥ अहं त्वामृषिभिः साकं सहना-वमुदन्वति ॥ विकर्षन्विचरिष्यामि यावदुबाह्यी निशा प्रभो ॥ ३७ ॥ मदीयं महिमानं च परं ब्रह्मेति शब्दितम् ॥ वेतस्यस्यनुगृहीतं मे संप्रस्ते-र्विवृतं हृदि ॥३८॥ इत्थमादिश्य राजानं हरिरंतरधीयत ॥ सोऽन्ववैक्षत तं कालं यं हृषीकेश आदिशत् ॥३९॥ आस्तीर्य दर्भान्याक्कुलान्नाजर्षिः प्रागुदङ्मुखः ॥ निषसाद हरेः पादौ चित्यन्मत्स्यरूपिणः ॥ ४० ॥ ततः समुद्र उद्वेलः सर्वतः भावयन्महीम् ॥ वर्धमानो महामेघैर्वर्षद्भिः समदृश्यत् ॥ ४१ ॥ ध्यायनभगवदादेशं दृहशे नावमागताम् ॥ तामारुरोह विषेद्रैरादायौषधिवीरुधः ॥ ४२ ॥ तम्चुर्मुनयः प्रीता राजनध्यायस्व केशवम् ॥ स वै नः संकटादस्मादविता शं विधास्यति ॥ ४३ ॥ सोऽनुध्यातस्ततो राज्ञा प्रादुरासीन्महार्णवे ॥ एकशृंगधरो मत्स्यो हैमो नियुत-योजनः ॥ ४४ ॥ निबन्य नावं तच्छङ्गे यथोक्तो हरिणा पुरा ॥ वरत्रेणाहिना तुष्टस्तुष्टाव मधुसूदनम् ॥ ४५ ॥ राजोवाच ॥ अनाद्यविद्योपहता-मक्तानामद्भुतं वपुरदीदृशो दशितवानिस । पाठान्तरे पृथगात्मनो भेददिशिनः पुंसः । असतां परिच्छिन्नानां पदोपसर्पणं यथा मृषेत्यर्थः ॥ ३० ॥ एकांतजना भक्ताः प्रिया यस्य ॥ ३१ ॥ अप्ययांमोघी प्रलयाणेवे । भूर्श्व आदिकमित्यर्थः ॥ ३२ ॥ संवर्तामिस प्रलयोदके । त्वाम्रुपस्थास्यति ॥ ३३ ॥ ओषघीः आदायेति शेषः ॥ ३४ ॥ ऋषीणामेवालोकेन विचरिष्यसि ॥ ३५ ॥ त्मसंविदस्तन्मूलसंसारपरिश्रमातुराः ॥ यहच्छयेहोपसृता यमाप्नुयुर्विमुक्तिदो नः परमो गुरुर्भवान् ॥ ४६ ॥ जनोऽन्नुघोऽयं निजकर्मवंधनः सुखे-च्छया कर्म समीहतेऽसुखम् ॥ यत्सेवया तां विधुनोत्यसन्मति ग्रंथिं स भिद्याद्धृदयं स नो गुरुः ॥४०॥ यत्सेवयाऽग्नेरिव रुद्ररोदनं पुमान्विजह्यान्यस्य समीहतेऽसुखम् ॥ यज्ञेत वर्णं निजमेष सोऽव्ययो अयात्स ईशः परमो गुरोर्गुरुः ॥ ४८ ॥ न यत्प्रसादायुत्रमागलेशमन्ये च देवा गुरवो जनाः न्मलमात्मनस्तमः ॥ भज्ञेत वर्णं निजमेष सोऽव्ययो अयात्स ईशः परमो गुरोर्गुरुः ॥ ४८ ॥ न यत्प्रसादायुत्रमागलेशमन्ये च देवा गुरवो जनाः स्वयम् ॥ कर्तुं समेताः प्रभवन्ति पुंसस्तमीश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये ॥४९॥ अचन्नुरंधस्य यथाऽग्रणीः कृतस्तथा जनस्याविदुपोऽनुधा गुरुः ॥ त्वमर्कन्यस्वदृशां समीक्षणो वृतो गुरुर्नः स्वगतिं नुभुत्सताम् ॥ ५० ॥ जनो जनस्यादिशतेऽसतीं मितं यया प्रपद्येत दुरत्ययं तमः ॥ त्वं त्वव्ययं ज्ञान-

तमेव प्रार्थयते । अनादिर्याऽविद्या तयोपहता आद्यताऽऽत्मनः संविद्येषां तेऽतएवाविद्यामूलैः संसारपिश्यमेरातुरा इह संपारे यहच्छ्या यद्तुग्रहादेवोपसृता आश्रिताः संतो यमाप्तुयः प्राप्तुवंति । स भवानेव साक्षाको गुरुः सन् ग्रंथि भिद्यादित्युत्तरेणान्वयः ॥६६॥ नतु वैराग्यं विना छतो ग्रुक्तिः तस्य त्वत्सेवकफलत्वात्सेवामादिशेत्याश्येनाह । जन इति । अनुधोऽयं जनः असुखं यथा स भवानेव साक्षाको गुरुः सन् ग्रंथि भिद्यादित्युत्तरेणान्वयः ॥६६॥ नतु वैराग्यं विना छतो ग्रुक्ति । सर्वति तथा कर्म समीहते । तां सुखेच्छाम् । नो हदयछपं ग्रंथि स भिद्यात् । यतः स एव प्रसो गुरुः ॥ ४७ ॥ नतु यज्ञदानादिभिः सन्वशुद्धि विना कथं ग्रंथिमेदः स्यात्तत्राह । यत्सेवयेति । यस्य सेवयेव प्रमानात्मनो मनसां मलं तमो विज्ञात् । एप हीनमलो निजं वर्ण च स्वरूपं भजेत् । स ईशो नो गुरुर्भ्यात् । यतः स एव गुरोग्यि परमो गुरुः । मलहानेर्द्यानः स्ट्रस्य रोदनं रजतम् । यदग्विति हत्त्रस्य स्ट्रत्वम् । यदश्वशीर्यत रजतं हिरण्यमभवदिति श्रुतेः । तद्यथाङ्गतेः संवर्धान्वत्त्रस्य हवात्त्रस्य स्वर्थान सर्वे समेता अपि स्वयं तिन्तर्याणाः सितः कर्ते वेता त्या ॥४८॥ परमेश्वरतं परमगुरुत्वं च प्रपञ्चयन्नाह । नेति । यत्त्रसादस्यायुतभागस्तस्य लेगात्रस्य सोडकेटक् । अतः सर्वद्यां सर्वेन्द्रयाणां सतः कर्ते प्रमानन्ति । अवश्वराति । अविद्वपो जनस्यायुषोऽिवहान्गुहस्तयेव । अक्षप्रकाश्वत्स्वत एव हम्बानं यस्य सोडकेटक् । अतः सर्वद्याणां सतः कर्ते प्रमानितः । अवश्वराति । अविद्वपो जनस्यायुषोऽिवहान्गुहस्तयेव । अक्षप्रकाश्वत्स्वत एव हम्बानं यस्य सोडकेटक् । अतः सर्वद्याणां सतः कर्ते प्रमानितः । अवश्वराति । अविद्वपो जनस्यायुषोऽिवहान्गुहस्तयेव । अक्षप्रकाश्वत्स्वत एव हम्बानं यस्य सोडकेटक् । अतः सर्वद्याणां सतः कर्ते प्रमानितः स्वर्यास्ति । अविद्वपो जनस्यायुषोऽिवहान्त्रस्य । अक्षप्रकाश्वरस्व एव हम्बानं यस्य सोडकेटक् । अतः सर्वद्याणां सतः कर्ति । स्वर्यास्वरस्व । स्वर्यास्वरस्व । स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्यस्य स्वर्यस्यस्यस्यस्य स्वर्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्य

श्रीघरी

37,20

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ राजोवाच ॥ कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूर्ययोः ॥ राज्ञां चोभयवंश्याना चारत परमाद्भुतम् ॥ र ॥ यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां सुनिसत्तम् ॥ तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोवीर्याणि शंस नः ॥ २ ॥ अवतीर्य यदोवेशे भगवान्भूतभावनः ॥ कृतवान्यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात् ॥३॥ निवृत्तत्वेर्रूष्णियमानाद्भवोषधाच्छोत्रमनोऽभिरामात् ॥ क उत्तमश्लोकगुणानुवादात्पुमान्विरज्येत विनाऽपश्चात् ॥ ४ ॥ पितामहो मे समरेऽमरंजयेदेवत्रताद्यातिरथैस्तिमिंगिलेः ॥ दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरं कृत्वाऽतरन्वत्सपदं स्म यत्स्रवाः ॥५॥ द्रौण्य-स्त्रविष्टुष्टिमिदंमदंगं सन्तानवीजं कुरुपांडवानाम्॥ जुगोप कुश्लिगत आत्तचको मातुश्च मे यः शरणं गतायाः॥ ६ ॥ वीर्याणि तस्याखिलदेहभाजामं-स्त्रविष्टुष्टिमदंमदंगं सन्तानवीजं कुरुपांडवानाम्॥ जुगोप कुश्लिगत आत्तचको मातुश्च मे यः शरणं गतायाः॥ ६ ॥ वीर्याणि तस्याखिलदेहभाजामं-त्र्वहिः पूरुषकालरूपेः ॥ प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतं च मायामनुष्यस्य वदस्य विद्वन् ॥ ७ ॥ रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः संकर्षणस्त्वया ॥ देवक्या

इत्याह । निवृत्तविंशित । गततृष्णैर्सक्तिरित्यर्थः । सुमुच्णामयमेवोषाय इत्याह । भवौषघादिति । विषयिणां परमो विषयोऽयमेवेत्याह । श्रोत्रमनोऽभिरामादिति । अपगता सुग्यस्मात्तमात्मानं हंतीत्यपशुग्ध्नस्तस्मात् । पशुघातिन इति वा ॥४॥ किंच अस्मत्कुलदैवतं कृष्णोऽतस्तत्कथैव नित्यं श्रोतन्येत्याशयेनाह । पितामहा इति । अमरान् जयंति ये तैर्देवत्रतो मीष्मस्तदाद्येशितरथैस्ति-हंतीत्यपशुग्ध्नस्त्रस्ययं वत्सपदिमवात्यन्यं कृत्वा तुच्छीकृत्यातरन्स्म । यः श्रीकृष्ण एव प्रवो येषां ते । तस्य वीर्याणि वदस्वेति तृतीयश्रोकगतेनान्वयः ॥ ५ ॥ न केवलं पांडवानेवारश्रदिदं मम मितिलतुन्येर्दुरत्ययं वत्सपदिमवात्यन्यं कृत्वा तुच्छीकृत्यातरन्स्म । यः श्रीकृष्ण एव प्रवो येषां ते । तस्य वीर्याणि वदस्वित तृतीयश्रोकगतेनान्वयः ॥ ५ ॥ न केवलं पांडवानेवारश्रदिदं मम पातः कृतौ प्रविष्टो घृतचको यो जुगोपेति शरीरमिष यो रक्षितवानित्याह। द्रीण्यस्रविष्छप्टमिति । द्रौणेरश्रत्थाम्नो ब्रह्मास्त्रस्त्र विष्ठत्यान्ति । अधिललदेहभाजां सर्वप्राणिनामंत्रश्र बहिश्र पुरुषरूपेण कालरूपेश्र । अश्रामिप्रायेण बहुवचनम् । मृन्युं संसारमृत अपि अमृतमिष प्रयच्छतो वीर्याणि वदस्व बृहि । अयं भावः । अत्रपीमि- कृतादीनुद- कृषणांवर्ष्टिनां मुक्ति बहिर्दिनां च कालरूपेण मृत्युं ददाति यतोऽतोऽन्तर्द्दिया तद्दीर्याण्येव श्रोतन्यानीति ॥७॥ ननु वलं गदं सारणं च दुर्मदं विषुलं श्रुवम् ॥ वसुदेवस्तु रोहिण्यां कृतादीनुद- कृषणांवर्ष्टिनां मुक्ति बहिर्दिशीनां च कालरूपेण मृत्युं ददाति यतोऽतोऽन्तर्द्दिया तद्दीर्याण्येव श्रोतन्यानीति ॥७॥ ननु वलं गदं सारणं च दुर्मदं विषुलं श्रुवम् ॥ वसुदेवस्तु रोहिण्यां कृतादीनुद-

पादयदिति रोहिण्यास्तनयो रामः प्रोक्तः । वसुदेवस्तु देवक्यामष्ट पुत्रानजीजनत् ॥ कीर्तिमंतं सुपेणं च भद्रसेनमुदारधीः ॥ मृदुं संतदेनं भद्रं संकर्षणमहीश्वरम् ॥ अष्टमस्तु तयोरासीत्स्वयमेव हरिः किलेति पुनर्देवक्या गर्भसंवंधस्तस्यवोक्तः स कृतो घटत इत्याचेषः ॥ ८ ॥ कस्मादिति । भगवतः कंसभयशंकाया असंभवादित्यर्थः ॥ ९ ॥ मातुर्श्रातरं कंसं तस्माद्रधानहम्मद्रा साक्षात्कस्माद-वधीत् ॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥ नमु जुन्द्रम्यां पीडितस्य तव कृतः श्रवणावकाशस्तत्राह । नैपेति । त्यक्तोदकस्यापि मम जीवनं हरिकथामृतपाननिमित्तं तदुपरमे सद्य एव जीवितं न स्यादि-

गर्भसंबंधः क्रतो देहांतरं विना ॥ ८॥ कस्मान्मुकुंदो भगवान्पितुर्गेहादुत्रजं गतः ॥ क वासं ज्ञातिभिः सार्थं कृतवान्सात्वतां पतिः ॥९॥ त्रजे वस-न्किमकरोन्मधुपूर्यां च केशवः ॥ भातरं चावधीत्कंसं मातुरद्धाऽतदर्शणम् ॥ १०॥ देहं मानुपमाश्रित्य कति वर्षाणि चृष्णिभिः ॥ यदुपूर्यां सहावा-त्सीत्पत्न्यः कत्यभवन्त्रभोः ॥ ११ ॥ एतदन्यच सर्वं मे मुने कृष्णविचेष्टितम् ॥ वक्तुमर्हिस सर्वज्ञ श्रद्दधानाय विस्तृतम् ॥ १२ ॥ नैपाऽतिदुःसहा ज्ञन्मां त्यक्तोदमपि बाधते ॥ पिबन्तं त्वन्मुखांभोजच्युतं हरिकथामृतम् ॥ १३ ॥ सूत उवाच ॥ एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादं वैयासिकः स भगवा-नथ विष्णुरातम् ॥ प्रत्यच्यं कृष्णचरितं कलिकल्मषवं व्याहर्तुमारभत भागवतप्रधानः ॥ १४ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ सम्यग्व्यवसिता बुद्धिस्तव राज-षिंसत्तम् ॥ वासुदेवकथायां ते यञ्जाता नैष्ठिकी रतिः ॥ १५ ॥ वासुदेवकथाप्रभः पुरुषांस्त्रीनपुनाति हि ॥ वक्तारं पृच्छकं श्रोतँ स्तत्पादसिळ्ळं यथा ॥ १६ ॥ भूमिर्द्रप्तनृपन्याजदैत्यानीकशतायुतैः ॥ आक्रांता भूरिभारेण ब्रह्माणं रारणं ययौ ॥ १७॥ गौर्भृत्वाऽश्रमुखी खिन्ना ऋंदंती करुणं विभोः ॥ उपस्थिता अन्तिके तस्मै व्यसनं स्वमवोचत ॥ १८ ॥ ब्रह्मा तदुपधार्याथ सह देवैस्तया सह ॥ जगाम सत्रिनयनस्तीरं श्वीरपयोनिधेः ॥१९॥ तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकिपम् ॥ पुरुषं पुरुपसूक्तेन उपतस्थे समाहितः ॥ २० ॥ गिरं समाधौ गगने समीरितां निशम्य वेधास्त्रिदशानुवाच ह ॥ गां पौरुषीं मे शृणुतामराः पुनर्विधीयतामाशु तथैव मा चिरम् ॥ २१ ॥ पुरैव पुंसा अवध्वतो धराज्वरो भवद्भिरंशौर्यदुषूपजन्यताम् ॥ स याव-दुर्व्या भरमीश्वरेश्वरः स्वकालशक्त्या क्षपयंश्वरेद्भवि ॥ २२ ॥ वसुदेवगृहे साचाद्भगवानपुरुषः परः ॥ जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवंतु सुरिस्नयः ॥२३॥ वासदेवकला उनंतः सहस्रवदनः स्वराट् ॥ अग्रतो भविता देवो हरेः प्रियचिकीर्षया ॥ २४ ॥ विष्णोर्माया भगवती यया संमोहितं जगत् ॥ आदिष्टा प्रभुणांदोन कार्यार्थे संभविष्यति ॥ २५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्यादिश्यामरगणान्त्रजापतिपतिर्विशुः ॥ आश्वास्य च महीं गीभिः स्वधाम परमं ययौ त्यर्थः ॥१३॥ एवं साधुवादं समीचीनं प्रश्नम् । भागवतप्रधानो भागवतेषु श्रेष्ठः ॥१४॥ व्यवसिता कृतनिश्चया। यद्यतो बुद्धेः ॥ १५ ॥ १६ ॥ तत्र तावत्प्रथमं भगवदवतारकारणमाह । भूमि-रित्यादिनविभः क्लोकैः । दप्तनृपच्याजा ये दैत्यास्तेपामनीकशतानामयुतैयों भूरिभारस्तेनाकांता ॥१७॥ विभोरंतिके उपस्थिता सती ॥१८॥१९॥ २०॥ पौरुपीं पुरुषस्य भगवत इयं पौरुपी तां गां वाचं मे मत्त आशु शृणुत । माचिरमविलंगितं तथैव विधीयतां चेति ॥२१॥ विज्ञापनात्पुरैव पुंसा ईश्वरेण ज्वरस्तापोऽवधृतोऽवधारितः ॥२२॥२३॥२४॥ देवकीगर्भसंकर्पणयशोदा-

श्रीघरी

370 9

समीक्षणः प्रकाशकः । अतएव सुगति बोद्धमिच्छद्भिनोऽस्माभिर्गुरुईतोऽसि ॥ ५० ॥ किंच प्राकृतो गुरुरनर्थहेतुरित्याह । जन इति । आदिशते उपदिशति । असती मतिमर्थकामादिमतिम् । तमः संसारम् ॥ ५१ ॥ नतु तर्हि सर्वोऽपि लोको मामेव किं नोपसरित अज्ञानादित्याह । त्विमिति । प्रियथासावीश्वरश्च ॥ ५२ ॥ अहं तु त्वामेव शरणं यामीत्याह । तं त्वामिति । प्रित-बोधनायोपदेशाय । अर्थदीपैः परमार्थप्रकाशकैः । हृद्ये भवान् ग्रंथीनहंकारादीन् । स्वमोकः स्वं रूपं विवृश्य प्रकाशय ॥ ५३ ॥ नृपति प्रति ॥ ५४ ॥ पुराणसंहितां मत्स्यपुराणमशेषतोऽ-ममोघमंजसा प्रपद्यते येन जनो निजं पदम् ॥ ५१ ॥ त्वं सर्वलोकस्य सुहृत्यियेश्वरो ह्यात्मा गुरुर्ज्ञानमभीष्टिसिद्धिः ॥ तथापि लोको न भवंतमंध-धीर्जानाति संतं हृदि बद्धकामः ॥ ५२ ॥ तं त्वामहं देववरं वरेण्यं प्रपद्य ईशं प्रतिबोधनाय ॥ छिंध्यर्थदोपैर्भगवन्वचोभिर्प्रथीन् हृदय्यान्विवृणु स्वमोकः ॥ ५३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्युक्तवंतं नृपतिं भगवानादिपूरुषः ॥ मत्स्यरूपी महांभोधौ विहरंस्तत्त्वमववीत् ॥ ५४ ॥ पुराणसंहितां दिव्यां सांख्ययोगिकयावतीम् ॥ सत्यव्रतस्य राजर्षेरात्मगुद्यमशेषतः ॥ ५५ ॥ अश्रोषीद्दषिभिः साकमात्मतत्त्वमसंशयम् ॥ नाव्यासीनो भगवता शोक्तं ब्रह्म सनातनम् ॥ ५६ ॥ अतीतप्रलयापाय उत्थिताय स वेधसे ॥ इत्वासुरं इयग्रीवं वेदान्प्रत्याहरद्धरिः ॥ ५७ ॥ स तु सत्यव्रतो राजा ज्ञानविज्ञानसंयुतः ॥ विष्णोः प्रसादात्मकल्पे ऽस्मित्रासीद्वैवस्वतो मनुः ॥ ५८ ॥ सत्यत्रतस्य राजर्षेर्मायामत्स्यस्य शार्क्किणः ॥ संवादं महदाख्यानं श्रत्वा मुच्येत किल्विषात् ॥ ५९ ॥ अवतारो हरेयों ऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः ॥ संकल्पास्तस्य सिद्धचिन्ति स याति परमां गतिम् ॥ ६० ॥ प्रत्यप-यसि धातुः सुप्तशक्तेर्मुखेभ्यः श्रुतिगणमपनीतं प्रत्युपाद्त हत्वा ॥ दितिजमकथयद्यो ब्रह्म सत्यव्रतानां तमहमखिलहेतुं जिह्ममीनं नतो अस्मि ॥६१॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्यां संहितायां वैय्यासिक्यामष्टमस्कन्धे मत्स्यावतारचरितानुवर्णनं नाम चतुर्विशतितमो अध्यायः ॥ २४॥ ॥ श्रीऋष्णार्पणमस्तु ॥

ब्रवीदित्यनुपंगः ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ अतीतः पूर्वो यः प्रलयस्तस्यापायेऽवसाने ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ योऽयं हरेरवतारस्तं यः प्रकीर्तयेत् ॥ ६० ॥ सत्यव्रतानां सत्यव्रतस्य ऋषीणां च । ब्रुविणो गछंतीतिविच्चिंगसमवायाद्वहुवचनम् । जिह्ममीनं मायामत्स्यम् ॥६१॥ इति श्रीमद्भागवतेऽष्टमस्कंघे श्रीघरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥

॥ समाप्तो अयमष्टमस्कन्धः॥

मत्स्य दुः





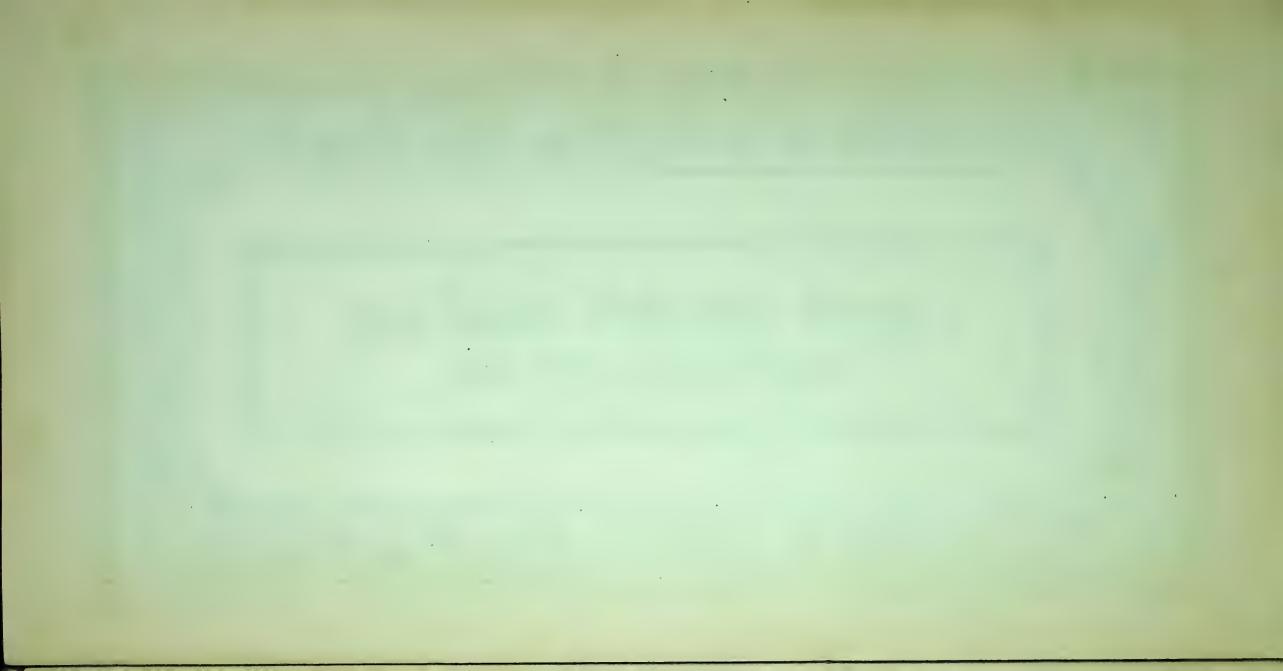

श्रीगणेशाय नमः ॥ राजोवाच ॥ मन्वंतराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे ॥ वीर्याण्यनंतवीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च ॥ १ ॥ योऽसौ सत्यव्रतो नाम राजर्षिर्द्रविडेश्वरः ॥ ज्ञानं योऽतीतकल्पांते लेभे पुरुषसेवया ॥ २ ॥ स वै विवस्वतः पुत्रो मनुरासीदिति श्रुतम् ॥ त्वत्तस्तस्य सुता-श्रोक्ता इच्वाकुप्रमुखा नृपाः ॥ ३ ॥ तेषां वंशां पृथग्बह्मन् वंश्यानुचरितानि च ॥ कीर्तयस्व महाभाग नित्यं शुश्रुपतां हि नः ॥ ४ ॥ ये भूता ये भविष्याश्च भवंत्यद्यतनाश्च ये ॥ तेषां नः पुण्यकीतींनां सर्वेषां वद विक्रमान् ॥ ५ ॥ सूत उवाच ॥ एवं परीक्षितो राज्ञा सदिस ब्रह्मवादिनाम् ॥ पृष्टः प्रोवाच भगवान् शुकः परमधर्मवित् ॥६॥ श्रीशुक उवाच ॥ श्र्यतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परंतप ॥ न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि ॥७॥ परावरेषां भूतानामात्मा यः पुरुषः परः ॥ स एवासीदिदं विश्वं कल्पान्ते अन्यन्न किंचन ॥ ८ ॥ तस्य नाभेः समभवत्पद्मकोशो हिरण्मयः ॥ तस्मिन् जज्ञे महाराज स्वयंभूश्रतुराननः ॥ ९ ॥ मरीचिर्मनसरतस्य जज्ञे तस्यापि कश्यपः ॥ दाक्षायण्यां ततो अदित्यां विवस्वानभवत्सुतः ॥ १० ॥ ततो मनुः श्राद्धदेवः संज्ञायामास भारत ॥ श्रद्धायां जनयामास दश पुत्रान्स आत्मवान् ॥ ११ ॥ इत्त्वाकुनृगरार्यातिदिष्टघृष्टकरूपकान् ॥ नरिष्यंतं पृषप्रं च नभगं च कविं विभुः ॥ १२ ॥ अप्रजस्य मनोः पूर्वं विसष्ठो भगवान्किल ॥ मित्रावरुणयोरिष्टिं प्रजार्थमकरोत्रभुः ॥ १३ ॥ तत्र श्रद्धा मनोः पत्नी होतारं समयाचत ॥ दुहित्रर्थमुपागम्य प्रणिपत्य पयोत्रता ॥ १४ ॥ प्रेषितो अध्वर्युणा होता ध्यायंस्तत्सुसमाहितः ॥ हविषि व्यवरत्तेन वषट्कारं गृणन् द्विजः ॥ १५ ॥ होतुस्तद्वचिभचारेण कन्येला नाम साऽभवत् ॥ तां विलोक्य मनुः प्राह नाति हृष्टमना गुरुम् ॥ १६ ॥ भगव-न्किमिदं जातं कर्म वो ब्रह्मवादिनाम् ॥ विपर्ययमहो कष्टं मैवं स्यादुब्रह्मविक्रिया ॥ १७॥ यूयं मंत्रविदो युक्तास्तपसा दग्धिकिल्बिषाः ॥ क्रतः

परावरेषामिति पंचिमः ॥ ८ ॥ ९ ॥१०॥११॥ नाभागं चेति पाठेऽपि नभग एव नाभागः ॥ १२ ॥ सूर्यपौत्रस्य सुद्युम्तस्य स्नीत्वे सित बुधान्युरूरवःप्रमृतिसोमवंशसंचारं वक्तं सप्रस्ताविम-लोपाख्यानमाह । अप्रजस्य मनोः पूर्विमित्यादिना यावद्ष्यायसमाप्ति । पूर्विमिच्वाकुप्रभृतीनामुत्पत्तेः प्राक् ॥१३॥ दुहित्रर्थं मम कन्या यथा भवेत्तथा यजेति होतारं सम्यगयाचत । पय एव व्रतमाहारो नियतो यस्याः ॥ १४ ॥ अध्वर्धुणा होतर्यजेति प्रेषितो होता तेन गृहीते हिविष सित तया प्राथितं ध्यायन्वयचरदयज्ञत् । पाठांतरे तत् आध्यायत् वाचा वषट्कारं गृणन्वौषिद्रत्यु- Shall

गर॥

चारयन् ॥ १५ ॥ १६ ॥ ब्रह्मविकिया मंत्रान्यथात्वम् ॥ १७ ॥ १८ ॥ प्रियतामहो वसिष्ठः ॥ १९ ॥ २० ॥ २२ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २६ ॥ २६ ॥ २८ ॥ विगतं तिमिर-माभासः प्रकाशश्चान्यस्य यासु तथाभता दिशः दुर्वतः ॥ २९ ॥ ३० ॥ प्रसंगं रत्यभिनिवेशम् । स्त्रीप्रसंगद्धैनकछिषतमनसः संतन्तत्प्रसंगशून्यं नग्नागयणाश्रमं ययुः ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ प्रासं-संकल्पवैषम्यमनृतं विबुधेष्विव ॥ १८ ॥ तन्निशम्य वचस्तस्य भगवान्त्रपितामहः ॥ होतुर्व्यतिक्रमं ज्ञात्वा वभाषे रविनंदनम् ॥ १९ ॥ एतत्संकल्प-वैषम्यं होतुस्ते व्यभिचारतः ॥ तथापि साधिपष्ये ते सुप्रजास्त्वं स्वतेजसा ॥ २०॥ एवं व्यवितो राजनभगवानसुपहायशाः ॥ अस्तोषी-दादिपुरुषिमलायाः पुंस्त्वकाम्यया ॥ २१ ॥ तस्मै कामवरं तुष्टो भगवान्हरिरीश्वरः ॥ ददाविला अवतेन सुद्यम्नः पुरुपर्यमः ॥ २२ ॥ स एकदा महाराज विचरन्मृगयां वने ॥ वृतः कतिपयामात्यैरश्वमारुह्य सेंधवम् ॥ २३ ॥ प्रगृह्य रुचिरं चापं शरांश्च परमाद्भताच् ॥ दंशितोऽनुमृगं वीरो जगाम दिशमुत्तराम् ॥ २४ ॥ स कुमारो वनं मेरोरधस्तात्प्रविवेश ह ॥ यत्रास्ते भगवान्रुद्रो रममाणः सहोमया ॥ २५ ॥ तस्मिनप्रविष्ट एवासी सुद्यम्नः परवीरहा ॥ अपश्यत्स्रियमात्मानमश्चं च वडवां नृप ॥ २६ ॥ तथा तदनुगाः सर्वे आत्मलिङ्गविपर्ययम् ॥ दृष्टा विमनसोऽभवन्वोक्ष-माणाः परस्परम् ॥ २७ ॥ राजोबाच ॥ कथमेवंगुणो देशः केन वा भगवन्कृतः ॥ प्रश्नमेनं समाचक्व परं कौतूहलं हि नः ॥ २८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एकदा गिरिशं द्रष्टम्पयस्तत्र सुत्रताः ॥ दिशो वितिमिराभासाः कुर्वंतः समुपागमन् ॥ २९ ॥ तान्विटोक्यांविका देवी विवासा ब्रीडिता भृशम् ॥ भर्तुरंकात्समुत्थाय नीवीमाश्वथ पर्यधात् ॥ ३० ॥ ऋषयोऽपि तयोवींच्य प्रसंगं रममाणयोः ॥ निवृत्ताः प्रययुस्तस्मान्नर्ना-रायणाश्रमम् ॥ ३१ ॥ तदिदं भगवानाह प्रियायाः प्रियकाम्यया ॥ स्थानं यः प्रविशेदेतरस वै योषिद्भवेदिति ॥ ३२ ॥ तत ऊर्ध्व वनं तद्वै पुरुषा वर्जयंति हि ॥ सा चानुचरसंयुक्ता विचचार वनाद्रनम् ॥ ३३ ॥ अथ तामाश्रमाभ्यासे चरंतीं प्रमदोत्तमाम् ॥ स्त्रीभिः परिवृतां वीच्य चक्रमे भगवान्बुधः ॥ ३४ ॥ साऽपि तं चकमे सुभ्रः सोमराजसुतं पतिष् ॥ स तस्यां जनयामास पुरूरवसमात्मजम् ॥ ३५ ॥ एवं स्त्रीत्वमनुपातः सुचम्नो मानवो नृपः ॥ सस्मार स्वकुलाचार्यं विसष्टिमिति शुश्रम ॥ ३६ ॥ स तस्य तां दशां दृष्टा कृपया भृशपोडितः ॥ सुद्यम्नस्याशयनपुंस्त्वसुपाधावत शंकरम् ॥ ३७ ॥ तुष्टस्त्रस्मे स भगवानुषये प्रियमावहन् ॥ स्वां च वाचमृतां कुर्वन्निदमाह विशांपते ॥ ३८ ॥ मासं पुमान्स भविता मासं स्त्री तव गोत्रजः ॥ इत्थं व्यवस्थाया कामं सुद्यम्नोऽवतु मेदिनीम् ॥ ३९॥ आचार्यानुग्रहात्कामं छञ्चा पुस्तं व्यवस्थया ॥ पाछयामास जगतीं नाभ्यनंदन् स्म तं प्रजाः ॥ ४० ॥ तस्योत्कलो गयो राजन्विमलश्च सुतास्त्रयः ॥ दक्षिणापयराजानो वभूवुर्धर्मवत्सलाः ॥ ४१ ॥ ततः गिकमुक्त्वा प्रस्तुतमनुवर्णयति । अनुचरसंयुक्तिति वक्तव्ये भृतपूर्वगत्या पुंस्त्वनिर्देशः ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ आशयनिच्छन् ॥३७॥३८॥३८॥ नाम्यनंदत । स्नोत्वे लज्जया मासं

श्रीधरी

370 9

निलयावस्थानात् ॥ ४० ॥ ४१॥ ४२ ॥ इति नवमस्कन्धे टीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ द्वितीये मनुपुत्राणां द्वावपुत्रौ विरागतः ॥ करूपकादिपञ्चानां वंशानाह लघुकमात् ॥ १ ॥ वैत्र-स्वतो मनुः श्राद्धदेवः ॥ १ ॥ इच्चाकुः पूर्वजो येषां तान्दश पुत्रान्लेभे ॥२॥ तत्र पृषध्रस्य वंशो नाभवदिति सहेतुकमाह । पृषध्रस्त्वत्यादिना कविः कनीयानित्यतः प्राक्तनेन ग्रंथेन । खङ्ग-पाणेः सतस्तिष्ठतो जागरणं वीरासनं तदेव व्रतं यस्य यत्तोऽवहितः सन् गाः पालयामास ॥ ३ ॥ शार्दुलो व्याव्यः ॥ ४ ॥ प्रलीना उडुगणा यस्मिस्तिस्मिन्समये वश्रोः किपलाया गोः परिणते काले प्रतिष्ठानपतिः प्रभुः ॥ पुरूरवस उत्मुख्य गां पुत्राय गतो वनम् ॥ ४२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे इलोपाख्याने प्रथमो अध्यायः ॥ १ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं गते अधु सुद्युम्ने मनुर्वेवस्वतः सुते ॥ पुत्रकामस्तपस्तेषे यमुनायां शतं समाः ॥ १ ॥ ततो अयजनम-नुर्देवमपत्यार्थं हरिं प्रभुम् ॥ इच्वाकुपूर्वजान्पुत्राँ ल्लेभे स्वसदृशान्दश ॥ २ ॥ पृषष्ठस्तु मनोः पुत्रो गोपालो गुरुणा कृतः ॥ पालयामास गां यत्तो रात्र्यां वीरासनव्रतः ॥ ३ ॥ एकदा प्राविशद्गोष्ठं शार्दूलो निशि वर्षति ॥ शयाना गाव उत्थाय भीतास्ता वश्रमुर्वजे ॥ ४ ॥ एकां जग्राह बलवान्सा चुक्रोश भयातुरा ॥ तस्यास्तत्क्रन्दितं श्रुत्वा पृषघ्रोऽभिससार ह ॥ ५ ॥ खड्गमादाय तरसा प्रलीनोड्डगणे निशि ॥ अजानन्नहनद्वम्रोः शिरः शार्द्छशङ्कया ॥ ६ ॥ व्याघोऽपि वृक्णश्रवणो निस्त्रिं शाग्राहतस्ततः ॥ निश्चकाम भृशं भीतो रक्तं पथि समुत्सृजन् ॥ ७ ॥ मन्यमानो हतं ब्याघ्रं पृषघः परवीरहा ॥ अद्राक्षीत्स्वहतां वभ्रं ब्युष्टायां निशि दुःखितः ॥ ८ ॥ तं शशाप कुलाचार्यः कृतागसमकामतः ॥ न चत्रवन्धः शुद्रस्त्वं कर्मणा भिवता अमुना ॥ ९ ॥ एवं शप्तस्तु गुरुणा पत्यगृह्णात्कृताञ्चिलः ॥ अधारयदुत्रतं वीर ऊर्धरेता मुनिप्रियम् ॥ १० ॥ वासुदेवे भगवित सर्वात्मिन परे अमले ॥ एकांतित्वं गतो भक्त्या सर्वभृतसुहत्समः ॥ ११ ॥ विमुक्तसङ्गः शांतात्मा संयताक्षो अपरिग्रहः ॥ यहच्छयोपपन्नेन कल्पयन्व-त्तिमात्मनः ॥ १२ ॥ आत्मन्यात्मानमाधाय ज्ञानतृषः समाहितः ॥ विचचार महीमेतां जडांधवधिराकृतिः ॥ १३ ॥ एवं वृत्तो वनं गत्वा दृष्टा दावामिमुत्थितम् ॥ तेनोपयुक्तकरणो ब्रह्म प्राप परं मुनिः ॥ १४ ॥ कविः कनीयान्विषयेषु निःस्पृहो विसृज्य राज्यं सह बन्धुभिर्वनम् ॥ निवेश्य वित्ते पुरुषं स्वरोचिषं विवेश केशोरवयाः परं गतः ॥ १५ ॥ करूषानमानवादासन्कारूषाः चत्रजातयः ॥ उत्तरापथगोप्तारो ब्रह्मण्या धर्मवत्स-लाः ॥ १६ ॥ घृष्टाद्वार्ष्टमभूत्यत्त्रं ब्रह्मभूयं गतं चितौ ॥ नृगस्य वंशः सुमतिर्भूतज्योतिस्ततो वसुः ॥ १७ ॥ वसोः प्रतीकस्तत्पुत्र ओघवानोघव-ित्यता ॥ कन्या चोघवती नाम सुदर्शन उवाह ताम् ॥ १८ ॥ चित्रसेनो निरुष्यन्ताइश्वस्तस्य सुतोऽभवत् ॥ तस्य मीढ्वांस्ततः कूर्च इन्द्रसेनस्तु ॥ ६ ॥ गां कामतो न जघानेति ख्यापितुं वृक्णश्रवण इत्याद्युक्तम् ॥ ७ ॥ व्युष्टायां प्रभातायाम् ॥८॥ क्षत्रवंधुरिप त्वन्तो भविताऽपि तु शूद्रो भवितेति ॥९॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥१३॥ उपयुक्तकारणो दम्धदेहः ॥ १४ ॥ कवेरपि वंशो नाभवदित्याह । कविरिति । वंधुभिः सह राज्यं विसृज्य ॥ १५ ॥ १६ ॥ ब्राह्मभूयं ब्राह्मणत्वम् । नुगस्य वंशः पुत्रः सुमतिस्ततो भूतज्योति-

स्ततो वसुः ॥ १७ ॥ ओघवतः पिता तत्पुत्रोऽप्योघवानेवेत्यर्थः ॥ १८ ॥ तदेवं त्रिभिः श्लोकैः करूपष्टप्रमुगाणां वंशा उक्ताः । निर्ध्यंतस्य वंशमाह । चित्रसेन इति सार्थे स्त्रिभिः । तत इत्यादेर्यत्राधिक्यं स्यात्तत्रानंतर्ये तत इत्यादि पदं व्याख्येयम् । यत्र तु न्यूनत्वं तत्र पूर्वस्य पदस्य वाऽनुपङ्गादिभिव्याख्येयम् ॥ १९ ॥ २० ॥ अग्निवेदय एव कानीन इति जातूक्रण्यं इति च विख्यातः ॥ २१ ॥ २२ ॥ दिष्टस्य पुत्रो नाभागो वत्त्यमाणनाभागादन्य इति आंतिव्युदासार्थमनुवादमात्रम् ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ अंगिरसः सुतो महायोगी संवर्ता यदयाजयत्य महत्तः

तत्सुतः ॥ १९ ॥ वीतिहोत्रस्त्विन्द्रसेनात्तस्य सत्यश्रवा अभूत् ॥ उरुश्रवाः सुतस्तस्य देवदत्तस्ततोऽभवत् ॥ २० ॥ ततोऽप्रिवेश्यो भगवानिष्ठः स्वयमभूत्स्रतः ॥ कानीन इति विख्यातो जातूकण्यों महानृषिः ॥ २१ ॥ ततो ब्रह्मकुलं जातमाधिवेश्यायनं नृषः ॥ निरुप्यन्तान्वयः प्रोक्तो दिष्ट-वंशमतः शृणु ॥ २२ ॥ नाभागो दिष्टपुत्रोऽन्यः कर्मणा वैश्यतां गतः ॥ भलन्दनः सुतस्तस्य वत्सप्रीतिर्भलन्दनात् ॥२३॥ वत्सप्रीतेः सुतः प्रांशु-स्तत्सतं प्रमतिं विदुः ॥ खनित्रः प्रमतेरतस्माचाचुषोऽथ विविंशतिः ॥ २४ ॥ विविंशतिसुतो रम्भः खनिनेत्रोऽस्य धार्मिकः ॥ करन्धमो महाराज तस्यासीदात्मजो नृप ॥ २५ ॥ तस्यावीक्षित्सुतो यस्य मरुत्तश्चकवर्त्यभूत् ॥ संवर्तोऽयाजयद्यं वै महायोग्यङ्गिरःसुतः ॥ २६ ॥ मरुतस्य यथा यज्ञो न तथा उन्यस्य कश्चन ॥ सर्वं हिरण्मयं त्वासीद्यत्किचिचास्य शोभनम् ॥ २७ ॥ अमाद्यदिंद्रः सोमेन दक्षिणाभिर्द्धिजातयः ॥ मरुतः परिवेष्टारो विश्वेदेवाः सभासदः ॥ २८ ॥ मरुत्तस्य दमः पुत्रस्तस्यासीद्राज्यवर्धनः ॥ सुधृतिस्तत्सुतो जज्ञे सौधृतेयो नरः सुतः ॥ २९ ॥ तत्सुतः केवलस्त-स्मादबन्धुमान्वेगवांस्ततः ॥ बन्धुस्तस्याभवद्यस्य तृणविंदुर्महीपतिः ॥३०॥ तं भेजेऽलम्बुषा देवी भजनीयगुणालयम् ॥ वराऽप्तरा यतः पुत्राः कन्या चेडविडा अवत् ॥ ३१ ॥ तस्यामुत्पादयामास विश्रवा धनदं सुतस् ॥ प्रादाय विद्यां परमामृषियोंगेश्वरात्पितुः ॥ ३२ ॥ विशालः शून्यः बन्धश्च घूम्रकेतुश्च तत्सुताः ॥ विशालो वंशकृद्राजा वैशालीं निर्ममे पुरीम् ॥ ३३ ॥ हेमचन्द्रः सुतस्तस्य घूम्राक्षस्तस्य चात्मजः ॥ तत्पुत्रात्सन्य-मादासीत्कृशाश्वः सहदेवजः ॥ ३४ ॥ कृशाश्वात्सोमदत्तोऽभूद्योऽश्वमेधैरिङस्पतिम् ॥ दृष्टा पुरुपमापाग्यां गतिं योगेश्वराश्रितः ॥ ३५ ॥ सौमद-तिस्त समितिस्तत्स्तो जनमेजयः ॥ एते वैशालभूपालास्तृणविंदोर्यशोधराः ॥ ३६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ॥ १॥ श्रीशुक उवाच ॥ शर्यातिर्मानवो राजा बिहाष्टः स बभूव ह ॥ यो वा अङ्गिरसां सत्रे द्वितीयमह ऊचिवान् ॥ १ ॥ सुकन्या-नाम तस्या-॥ २६ ॥ अस्य यत्किचित्पात्रादिकमस्ति तत्त सर्वं हिरण्मयं शोभनमासीत् ॥ २७ ॥ अमाद्यदहृष्यत् ॥ २८ ॥ २० ॥ २० ॥ यतो यस्यां तृणविदोः पुत्रा अभवन् ॥३१॥३२॥ तानेवाह । विशाल इति । तस्य तृणविंदोः सुताः ॥ ३३ ॥ सहदेवजः देवजेन सहितः । पाठांतरे नामान्यत्वमात्रमर्थस्तु स एव ॥ ३४ ॥ वैशाला भूपाला विशालस्यान्वये जाताः ॥३६॥ इति श्रीमद्भागवते नवमस्कन्धे टीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ वृतीये मनुपुत्रस्य शर्यातेः कीत्र्यतेऽन्वयः ॥ यत्र सौकन्यमाख्यानं रैवतं च महाऽद्भुतम् ॥ १ ॥ त्रक्षिष्ठो वेदार्थतत्त्वज्ञः । तदेनाह ।

श्रीवरो

अ०३

11 3 1

वंचितः । हे असित । असंमतमनभीष्टम् ॥२०॥ हे सतां कुलप्रस्ते ! तव मितरन्यथा तिहवर्षयेण कथमवगतावसन्नाऽध्यवसितेनि वा । तदेवाह । कुलद्रपणं न्विद्मिन्यादि ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ ॥ २४ ॥ सद्यस्तत्क्षणमेव मन्युर्यस्य स इंद्रः ॥ २५ ॥२६ ॥ २७ ॥ विषयान्देशानानर्तादीनभुंक्तापालयत् ॥२८॥ ककुवी ज्येष्ठो यस्मिस्तत् । विभुं ब्राह्मणम् ॥ २९ ॥ न लब्धः क्षणोऽवसगे येन ॥ ३० ॥ आद्यं ब्रह्माणम् ॥ ३१ ॥ ते त्वया हृदये ये कृतास्ते सर्वे कालेन विरुद्धाः संहृताः ॥ ३२ ॥ त्रिणव सप्तविंशति चतुर्युगानि तैर्विकन्यितो विभक्तः । यो देवदेवस्यांशोऽस्ति तस्मै नररत्नाय देहि ॥३३॥ यदेवाह । भ्रवि इति ॥३४॥ पुण्यजनत्रासाद्यक्तमयात्पूर्वमेव चिरं पुरं तद्धातृ भिस्त्यक्तम् ॥३५॥ ३६ ॥ इति श्रीमद्भागवते नवमस्कंथे टीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥३॥

तात जामाता तवैष भृगुनन्दनः ॥ २२ ॥ शसंस पित्रे तत्सर्वं वयोरूपाभिलम्भनम् ॥ विस्मितः परमपीतस्तनयां परिषस्वजे ॥ २३ ॥ सोमेन याज-यन्वीरं ग्रहं सोमस्य चाग्रहीत् ॥ असोमपोरप्यश्विनोश्च्यवनः स्वेन तेजसा ॥ २४ ॥ हन्तुं तमाददे त्रजं सद्योमन्युरमर्पितः ॥ स वज्रं स्तम्भयामास भजमिंद्रस्य भार्गवः ॥ २५ ॥ अन्वजानंस्ततः सर्वे ग्रहं सोमस्य चाश्विनोः ॥ भिषजाविति यत्पूर्वं सोमाहृत्या वहिष्कृतौ ॥ २६ ॥ उत्तानविहिंरा-नत्तों भूरिषेण इति त्रयः ॥ शर्यातरभवन्पुत्रा आनर्ताद्रेवतो अवत् ॥२७॥ सो उन्तःसमुद्रे नगरीं विनिर्माय कुशस्थलीम् ॥ आस्थितो उभुंक्त विषया-नानर्तादीनरिंदम ॥ २८ ॥ तस्य पुत्रशत्रं जज्ञे ककुञ्चिज्येष्ठमुत्तमम् ॥ ककुञ्ची रेवतीं कन्यां स्वामादाय विमुं गतः ॥ २९ ॥ कन्यावरं परिप्रष्टुं ब्रह्मलोकमपावृतम् ॥ आवर्तमाने गांधर्वे स्थितोऽलब्धचणः क्षणम् ॥ ३० ॥ तदन्त आद्यमानम्य स्वाभित्रायं न्यवेदयत् ॥ तच्छत्वा भगवान्ब्रह्मा प्रहस्य तमुवाच ह ॥ ३१ ॥ अहो राजन्निरुद्धास्ते कालेन हृदि ये कृताः ॥ तत्पुत्रपौत्रनप्तणां गोत्राणि च न शृण्महे ॥ ३२ ॥ कालोऽभियात-स्त्रिणव चतुर्युगविकल्पितः ॥ तद्गन्छ देवदेवांशो वलदेवो महाबलः ॥ कन्यारत्निमदं राजनगररत्नाय देहि भोः ॥३३॥ भुवो भारावताराय भगवा-न्भूतभावनः ॥ अवतीर्णो निजांशेन पुण्यश्रवणकीर्तनः ॥ ३४ ॥ इत्यादिष्टोऽभिवन्द्याजं नृपः स्वपुरमागतः ॥ त्यक्तं पुण्यजनत्रासादुभातृभिर्दिद्व-वस्थितैः ॥३५॥ सुतां दत्त्वाऽनवद्यांगीं वलाय बलशालिने ॥ बदर्याख्यं गतो राजा तप्तुं नारायणाश्रमम् ॥ ३६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ नाभागो नभगापत्यं यं ततं भ्रातरः कविम् ॥ यविष्ठं व्यभजन् दायं ब्रह्मचारिणमागतम् ॥ १॥ भ्रातरोऽभांक्त किं महां भजाम पितरं तव ॥ त्वां ममार्यास्तताभां चुर्मा पुत्रक तदादृथाः ॥ २ ॥ इमे अङ्गिरसः सत्त्रमासतेऽच सुमेधसः ॥

चतुर्थे मनुपुत्रस्य नभगस्य कथोच्यते ॥ तत्स्वनोश्चांवरीपस्य कृत्या प्रतिहता यतः ॥ १ ॥ नभगस्य वंशमाह । नभगस्यापत्यं नाभागः । नाभागादंवरीपो महाभागवतोऽभूदिति वच्यंस्त-द्धेतुत्वेन वंशप्रवर्तकस्य नभगस्य निष्कपटं चिरतं तेन तु श्रीरुद्रप्रसादमाह । यंततिमित्यादिना । ब्रह्मचारिणं बहुकालं गुरुकुले वसंतं नैष्टिकोऽसाविति मत्वा विभागसमये तस्मै भागमप्रकल्प्येव भातरः सर्वं दायं विभन्य गृहीत्वा पश्चाद्गुरुकुलादागतं यं भागार्थिनं किवं विद्वांसं यिवष्टं प्रति ततं तातं पितरं दायं व्यभजिन्तत्वर्थः ॥ २ ॥ एतदेव प्रश्लोत्तराम्यां दर्शयति । तत्र नाभागः श्रीघरी

2T o U

पृच्छित । हे आतरो ! मह्यं किमभांक व्यभजत । कं भागं मद्र्थं यूयं प्रकल्पितवंतः । आतर आहुः । तदा विस्मृतमस्माभिरिदानीं तु तव पितरं विश्वाम । त्वं पितरं गृहाणेत्यर्थः। स च पितरं गृत्वाऽऽह । तत हे तात ! आर्याः अष्ठा मे मम त्वामभां छुभागं चकुः । मदीयो भागस्त्वमित्यर्थः। पाठांतरे हे तात ! किमिदं ममाभां छुः। भजाम पितरं तवेत्युक्तवंत आर्यास्त्वां मह्यं किम्यं ददुरित्यर्थः । पिताऽऽह । हे पुत्रक ! तक्किं माह्याः । प्रतारणमात्रं तैः कृतं तस्मिनादरं माकर्षीः । नह्यहं दाय इव भोगसाधनिमत्यर्थः। । रा। तथापि तभागत्वेन दत्तोऽहं तव जीवनोपायमुपदेच्या-मीत्याह । इम इति सपादाभ्यां द्वाभ्याम् । अभिष्ठवः पढहो भवतीति पृष्ठचः पढहो भवतीति विहतेषु पढहे व्वावत्यमानेषु पष्ठं पृष्ठमहः कामोपित्य व्याप्य कर्मणि तदनुष्ठाने सुमेधसोऽपि ते सक्किं विशेषाज्ञानेन मुद्यन्ति । कवे हे विद्वन् ॥ ३ ॥ तानमहात्मनोऽपि त्विमदिमत्थारीद्रमिति च ये यज्ञेन दक्षिणयेति च वैश्वदेवे द्वे द्वक्ते शंस पाठय । ततः कर्मणि समाप्ते सित ते स्वयंतः स्वर्गं गच्छतः स्वसत्रे परिशेषितमविश्वधमात्मनो धनं तुभ्यं दास्यंति । अथ तस्मात्तानगच्छति । तथेत्यादि शुक्रवाक्यम् । यथावत्कृतवान् सत्त्रपरिशेषितं सञ्जाविश्वः धनम् ॥४॥५॥। पुरुषः श्रीरुद्रः

षष्ठं पष्टमुपेत्याहः कवे मुद्यंति कर्मणि ॥ ३ ॥ तांस्त्वं शंसय सुक्ते हे वैश्वदेवे महात्मनः ॥ ते स्वर्यंतो धनं सत्त्रपरिशेषितमात्मनः ॥ ४ ॥ दास्यंत्यथ ततो गच्छ तथा स कृतवान्यथा ॥ तस्मै दत्त्वा ययुः स्वर्गं ते सत्त्रपरिशेषितम् ॥ ५ ॥ तं कश्चित्स्वीकरिष्यंतं पुरुषः कृष्णदर्शनः ॥ उवाचोन्तरतो अभेत्य ममेदं वास्तुकं वसु ॥ ६ ॥ ममेदमृषिभिर्दत्तमिति तर्हि सम मानवः ॥ स्यान्नौ ते पितरि प्रश्नः पृष्टवान्पितरं तथा ॥ ७ ॥ यज्ञवास्तुगतं सर्वमुच्छिष्टमुपयः कचित् ॥ चकुर्विभागं रुद्राय स देवः सर्वमहिति ॥ ८ ॥ नाभागस्तं प्रणम्याह तवेश किल वास्तुकम् ॥ इत्याह मे पिता ब्रह्मिन्छरसा त्वां प्रसादये ॥ ९ ॥ यत्ते पिताऽवदद्धमें त्वं तु सत्यं प्रभाषसे ॥ ददामि ते मंत्रहशे ज्ञानं ब्रह्म सनातनम् ॥ १० ॥ गृहाण द्रविणं दत्तं मत्सत्त्रे परिशेषितम् ॥ इत्युक्त्वांऽतर्हितो रुद्रो भगवान्सत्यवत्सलः ॥ ११ ॥ य एतत्संस्मरेत्यातः सायं च सुसमाहितः ॥ कविर्भवति मंत्रज्ञो गिते चैव तथात्मनः ॥ १२ ॥ नाभागादंवरीषोऽभून्महाभागवतः कृती ॥ नास्पृशद्भक्षशापोऽपि यं न प्रतिहतः कवित् ॥ १३ ॥ राजोवाच ॥ भगवञ्छोतुमिन्छामि राजर्षेस्तस्य धीमतः ॥ न प्राभूद्यत्र निर्मुक्तो ब्रह्मदंडो दुरत्ययः ॥ १४ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ अवरीषो महाभागः सप्तद्वीपवर्तां महीम् ॥ अन्ययां च श्रियं लञ्चा विभवं चातुलं भुवि ॥ १५ ॥ मेनेऽतिदुर्लभं पुंसां सर्वं तत्स्वप्नसंस्तुतम् ॥ विद्वान्विभवनिर्वाणं तमो विश्वति

हश्यत इति दर्शनं शरीरं कृष्णं दर्शनं यस्य सः । वास्तुकं यज्ञभूमिगतं वसु धनं ममेत्युवाच ॥ ६ ॥ विहिं स्म तदैव ममेद्मिति मानवो नाभाग उवाच । पुनश्च रुद्र उवाच । नौ आवयोरस्मिन्विवादे ते पितिर प्रश्नः स्यादिति । पृष्टवानिति शुकोक्तिः ॥७॥ पृष्टस्य मनोविक्यं यज्ञवास्तुगतिमिति । उच्छिष्टमुर्वरितम् । क्रचिदिति दक्षाष्वरे । उच्छेषणभागो वै रुद्र इति श्रुतेश्व । किंचा स देव ईश्वरः सर्वमप्यहिति । किं पुनर्यज्ञाविश्षष्टिमित्र्थः ॥ ८ ॥ ९ ॥ श्रीरुद्र आह । यचे इति ॥ १० ॥ इदमाख्यानं श्रुतिप्रसिद्धम् । तथा हि बह्वज्ञाक्षणम् । नामानेदिष्टं शंसित नामानेदिष्टं वै मानव अक्षचर्यं वसंतं आतरो निरमजन्सोऽज्ञवीदित्यादि ॥ ११ ॥ अस्याख्यानस्य स्मरणे फलमाइ । य एतदिति । आत्मनो गतिं च प्रामोविति शेषः ॥ १२ ॥ कचिदिप न प्रतिहतो अक्षशा-पोऽपि आक्षणेन दुर्वाससा निर्मितः कृत्यानलोऽपि यं नास्पृश्चत् । अतोऽसौ महाभागवतोऽतएव कृती पुण्यवान् ॥१३॥ तस्य श्रोतुमिच्छामि । चरितमिति शेषः । अक्षदंडः कृत्यानलो न प्राभून

समर्थो गभुव ॥ १४ ॥ श्रियं संपदम् । विभवमैश्वर्यम् । अतुलं निरुपमम् ॥१५॥ पुंसामतिदुर्लभमपि तत्सर्वं स्वप्नवरसंस्तुतं निरूपितमनुपादेयं मेने । तत्र हेतुः । विभवस्य निर्वाणं नाशं विद्वान् यद्येन विभवेन तन्नाशेन वा पुमांस्तमो विशति मोहे निमक्षति ॥ १६ ॥ नन्वेवं जानंतोऽपि विभवेपिणो इदयंते तत्राह । वासुदेव इति । भावं मिक्तं प्राप्तः। येन मावेनेदं विश्वं लाष्ट्रवद्ति तुच्छं स्मृतम् ॥१७॥ भक्तिमेव सर्वेद्रियाणां धनवःपरत्वकथनेन प्रपंचयति । स वा इति त्रिभिः । श्रुति श्रोत्रमच्युतस्य सत्कथानामुद्ये श्रवणे । चकारेत्यस्य सर्वत्रान्त्रयः ॥१८॥ मुकुंदस्य लिंगानामा-लयानि स्थानानि तेषां दर्शने दशौ नेत्रे श्रीमत्यास्तुलस्थास्तत्पादसरोजेन यत्सौरभं तस्मिन् । तदिवते तस्मै निवेदितान्नादौ ॥१९॥ कामं स्रवचंदनादिसेवां दास्ये निमित्ते तत्प्रसादस्यीकाराय नतु कामकाम्यया विषयेच्छया । कथं चकार । उत्तमक्लोकजनाश्रया रितर्यथा भवेत्तथा । अनेन तद्भक्तेषु च परं भावं प्राप्त इत्येतत्स्फुटीकृतम् ॥२०॥ सर्वत्रात्मेति भावो भावना यस्मिस्तमाः त्मनः स्वस्य कर्मणां कलापं समृहं भगवति विद्धत्समर्पयंस्तिकिष्टेर्भागवतैर्विष्ठैरभिद्दितः शिक्षितः सन् महीं शशास पालयामास । अनेनाधिकृतो धर्मोऽपि यथावद्शितः ॥ २१ ॥ किंच । यत्प्रमान् ॥ १६ ॥ वास्रदेवे भगवति तद्भक्तेषु च साधुषु ॥ प्राप्तो भावं परं विश्वं येनेदं लोष्ठवत्स्मृतम् ॥ १७ ॥ स वे मनः ऋष्णपदारविंदयो-

र्वचांसि वैकुंठगुणानुवर्णने ॥ करौ हरैमँदिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युतसत्कथोदये ॥१८॥ मुकुंदिलंगालयदर्शने हशो तदुभृत्यगात्रस्पर्शे ऽङ्गसंग-मम् ॥ ब्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तलस्या रसनां तदपिते ॥ १९ ॥ पादौ हरेः चेत्रपदानुसर्पणे शिरो ह्पीकेशपदाभिवंदने ॥ कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रतिः ॥२०॥ एवं सदा कर्मकलापमात्मनः परेऽधियज्ञे भगवत्यधोक्षजे ॥ सर्वात्मभावं विद्धन्महीिममां तिश्विष्ठवित्राभिहितः शशास ह ॥ २१ ॥ ईजेऽश्वमेधैरिधयज्ञमीश्वरं महाविभूत्योपचितांगदिशणैः ॥ ततैर्वसिष्ठासितगोतमादिभिर्धन्वन्यभिस्रोतमसौ सरस्वतीम् ॥ २२ ॥ यस्य कृतुषु गीर्वाणैः सदस्या ऋत्विजो जनाः ॥ तुल्यरूपाश्चानिमिषा व्यदृश्यंत सुवाससः ॥ २३ ॥ स्वर्गो न प्रार्थितो यस्य मनुजैरमर्प्रियः ॥ शृष्वद्भिरुपगायद्भिरुत्तमश्लोकचेष्टितम् ॥ २४ ॥ समर्द्धयंति तान्कामाः स्वराज्यपरिभाविताः ॥ दुर्लभा नापि सिद्धानां मुकुन्दं हृदि पश्यतः ॥ २५ ॥ स इत्थं भक्तियोगेन तपोयुक्तेन पार्थिवः ॥ स्वधर्मेण हिरं प्रीणन्संगान्सर्वान् रानैर्जहौ ॥ २६ ॥ गृहेषु दारेषु सुतेषु वंधुषु द्विपोत्तमस्यंदनवाजिपत्तिषु ॥ अक्षय्यरत्नाभरणायुधादिष्वनंतकोशेष्वकरोदसन्मतिम् ॥ २७ ॥ तस्मा अदाद्धरिश्वकं प्रत्यनीकभयावहम् ॥ एकांत-

यज्ञाधिष्ठतारमीश्वरमश्वमेधैरीजे आराधयामास । महाविभृत्योपचितान्यन्नानि दक्षिणाश्च येषु तैः वसिष्ठादिमिहेतुभृतैर्विस्मृतः। धन्वनि धन्वदेशे निरुद्के सरस्वतीमभिस्रोतम्। तस्याः प्रतिलोमिनत्यर्थः ॥२२॥ किंच । यस्य क्रतुषु सदस्यादयो गीर्वाणैः सह भूषणादिभिस्तुल्यरूपा व्यद्दयंत । स इत्थिमिति चतुर्थनान्वयः । न च देवानां निमेपाभावाद्वेलचण्यं यतोऽनिमिपाश्च व्यदः इयंत । न निमिषंतीति तथा । आश्चर्यदर्शनौत्सुक्येन तेषां निमेषोपरमादिति भावः ॥२३॥ यस्य यदीयैर्यनुजैरिष स्वर्गो न प्रार्थितस्तस्य तु का वार्ता ॥ २४ ॥ आस्तां स्वर्गप्रार्थनशंकाऽषि यद्यतः मुद्धंदं हृदि पत्रयतस्तान् जनान्कामा विषया न समर्द्धयंति न हर्षयंति । कथंभूताः । स्वराज्येन स्वरूपसुखेन परिभाविता अतिशायिताः । अतएव सिद्धानामपि दुर्लभाः । यानिति पाठे यान्मनुजान् । स्वराज्येत्यत्रापि द्वितीयांतपाठे मनुजानां विशेपणम् । यमिति पाठे यमंबरीपम् । पश्यतामिति पाठे सिद्धानां विशेपणम् ॥२५॥ एवं भगवदाराधनं परस्य कामाद्युपेक्षा नैव

श्रीघरी

CALCARIE CALCA

चित्रमित्युपसंहरति । स इत्थमिति द्वाभ्याम् ॥ २६ ॥ २७ ॥ नन्वेवंभृतोऽसौ कथं प्रतिपक्षान् जयेत्तत्राह । तस्मा इति ॥ २८ ॥ तदेवं तस्य वैराग्यादिकं हरिभक्तिं चोक्त्वा ब्रह्मदंडो यत्र न प्राभृदिति यदुक्तं तदेव द्वादशीव्रतनिष्ठां कथयनाह । आरिराधियपुरित्यादिना यावदध्यायसमाप्ति ॥२९॥ अर्चयत् । अडागमाभाव आर्षः ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ब्राह्मणांश्व पूजयामास । सिद्धार्था-नाप्तकामान्युजानपेक्षानिष ॥ ३२ ॥ रूप्यांत्रीणां रूप्यखुराणाम् । पयःशीलादिसंपदो यासां तासाम् ॥ ३३ ॥ न्यर्बुदानि षट्पष्टिकोटोः ॥ ३४ ॥ तर्हि तदैव दुर्वासा अतिथिः साक्षात्प्रत्यक्षो-

भक्तिभावेन प्रीतो भृत्याभिरचणम् ॥ २८ ॥ आरिराधियषुः कृष्णं महिष्या तुल्यशीलया ॥ युक्तः सांवत्सरं वीरो दधार द्वादशीव्रतम् ॥ २९ ॥ व्रतांते कार्तिके मासि त्रिरात्रं समुपोषितः ॥ स्नातः कदाचित्कालिंद्यां हरिं मधुवने उर्चयत् ॥ ३०॥ महाभिषेकविधिना सर्वोपस्करसंपदा ॥ अभि-षिच्यांबराकल्पैर्गंधमाल्याईणादिभिः ॥ ३१ ॥ तद्गतांतरभावेन पूजयामास केशवम् ॥ ब्राह्मणांश्च महाभागान् सिद्धार्थानपि भक्तितः ॥३२॥ गवां रुक्मविषाणीनां रूप्यांत्रीणां सुवाससाम् ॥ पयःशीलवयोरूपवत्सोपस्करसंपदाम् ॥ ३३ ॥ प्राहिणोत्साधुविष्रेभ्यो गृहेषु न्यर्बुदानि षट् ॥ भोजयित्वा द्विजानग्रे स्वाद्वनं गुणवत्तमम् ॥ ३४ ॥ रूब्धकामैरनुज्ञातः पारणायोपचक्रमे ॥ तस्य तर्द्धतिथिः साक्षादुदुर्वासा भगवानभूत् ॥ ३५ ॥ तमानर्वा-तिथिं भूपः प्रत्यत्थानासनाईणैः ॥ ययाचे अध्यवहाराय पादमूलमुपागतः ॥ ३६ ॥ प्रतिनंद्य स तद्याच्यां कर्तुमावश्यकं गतः ॥ निममञ्ज बृह-द्वचायन्कालिंदीसलिले शुभे ॥ ३७ ॥ मुहूर्चार्धावशिष्टायां द्वादश्यां पारणं प्रति ॥ चिंतयामास धर्मज्ञो द्विजैस्तद्धर्मसंकटे ॥ ३८ ॥ ब्राह्मणातिकमे दोषो द्वादश्यां यदपारणे ।। यत्कृत्वा साधु मे भूयादधर्मो वा न मां स्पृशेत् ॥ ३९ ॥ अंभसा केवलेनाथ करिष्ये व्रतपारणम् ॥ प्राहुरव्भक्षणं विषा ह्यशितं नाशितं च तत् ॥ ४० ॥ इत्यपः प्राश्य राजिषिश्चितयन्मनसाऽच्युतम् ॥ प्रत्यचष्ट कुरुश्रेष्ठ द्विजागमनमेव सः ॥ ४१ ॥ दुर्वासा यमुनाकूलात्कृतावश्यक आगतः ॥ राज्ञाऽभिनंदितस्तस्य बुबुधे चेष्टितं धिया ॥ ४२ ॥ मन्युना प्रचलद्गात्रो भुकुटीकुटिलाननः ॥ बुभुक्षितश्च सुतरां कृतांजिलमभाषत ॥ ४३ ॥ अहो अस्य नृशंसस्य श्रियोन्मत्तस्य पश्यत ॥ धर्मव्यतिक्रमं विष्णोरभक्तस्येशमानिनः ॥ ४४ ॥ यो मामतिथिमायात-मातिथ्येन निमंत्र्य च ॥ अदत्त्वा भुक्तवांस्तस्य सद्यस्ते दर्शये फलम् ॥ ४५ ॥ एवं ब्रवाण उत्कृत्य जटां रोषविदीपितः ॥ तया स निर्ममे तस्मै कृत्यां कालानलोपमाम् ॥ ४६ ॥ तामापतंतीं ज्वलतीमसिहस्तां पदा भुवम् ॥ वेपयंतीं समुद्रीच्य न चचाल पदान्नपः ॥ ४७ ॥ प्राग्दिष्टं भृत्यर-ऽभृत् ॥ ३५ ॥ आनर्चावितवान् । अभ्यवहाराय भोजनाय ॥ ३६ ॥ आवश्यकं नैयमिकं माध्याह्निकं कर्म कर्तुं गतः । वृहद्ब्रह्म ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ धर्मसंकटमेवाह । यद्यतो ब्राह्मणातिक्रमे दोषोऽधर्मः । द्वादश्यामपारणेऽपि दोषो व्रतवैगुण्यम् । यत्कृत्वा यस्मिन्कृते ॥३९॥ एवं द्विजैः सह विचार्य निश्चिनोति । अंभसेति । व्रतस्य पारणं समाप्तिम् । तद्शितमाहुरनशितं नेति चाहुः । श्रुतिश्व । अपोऽक्नाति तक्षेत्राशितं नैवानशितमिति ॥ ४० ॥ प्रत्यचष्ट प्रत्येक्षत ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ प्रचलत्कंपमानं गात्रं यस्य । अकुटीम्यां कुटिलमाननं यस्य ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ॥ ४७ ॥ मुद्धमिहं पावको दावाग्निरिव ॥ ४८ ॥ निष्फलमुद्धीच्य ॥४९॥ अनुपक्तं पृष्ठतः संसक्तम् । मेरोर्गुहां विविधुर्धावत् ॥ ५० ॥ ५१ ॥ अरणमेपमाणः शरणिमच्छन् । अजिततेजसो हरेश्रकात् ॥ ५२ ॥ एतत्सर्वं यस्य अभंगमात्रेण तिरोभविष्यति । कदा क्रीडाया अवसाने । तदिप कदा । द्विपरार्धसंत्रे काले ॥ ५३ ॥ अतो वयं सर्वे यस्य नियममात्रां प्रपन्नाः प्राप्ताः संतो लोकहितं यथा भवत्येवं तिन्नियमं मुर्क्यितं वहामः । अतस्तद्भक्तद्रोहिणं त्वां रक्षितुं न समर्थोऽहिमिति श्रेषः । यत्तदानित्यसंवंधात् ॥५४॥ ५५ ॥ श्रीरुद्रोऽपि प्रत्यावष्टे । वयमिति चतुनिः ।

क्षायां पुरुषेण महात्मना ॥ ददाह कृत्यां तां चक्रं कुद्धाहिमिव पावकः ॥ ४८ ॥ तदिभद्रवदुद्धीच्य स्वप्रयासं च निष्फल्रम् ॥ दुर्वासा दुर्द्ववे भीतो दिन्न प्राणपरीप्सया ॥ ४९ ॥ तमन्वधावद्भगवद्रथांगं दावाग्निरुद्भतशिखो यथाऽहिम् ॥ तथानुपक्तं मुनिरीक्षमाणो गुहां विविद्धः प्रसंसार मेरोः ॥ ५० ॥ दिशो नभः इमां विवरान्समुद्राँ होकान्सपालां स्त्रिदिवं गतः सः ॥ यतो यतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनं दुष्प्रसहं ददर्श ॥ ५१ ॥ अलब्ध-नाथः स यदा क्रुतश्चित्संत्रस्तचित्तोऽरणमेषमाणः ॥ देवं विरिंचं समगाद्विधातस्त्राह्यात्मयोनेऽजिततेजसो माम् ॥ ५२ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ स्थानं मदीयं सहविश्वमेतत्की डावसाने द्विपरार्धसंज्ञे ॥ अभंगमात्रेण हि संदिधक्षोः कालात्मनो यस्य तिरोभविष्यति ॥ ५३ ॥ अहं भवो दक्षमृगुप्रधानाः प्रजे-शभूतेशसुरेशमुख्याः ॥ सर्वे वयं यन्नियमं प्रपन्ना मुर्ध्न्यर्पितं लोकहितं वहामः ॥५४॥ प्रत्याख्यातो विरिचेन विष्णुचकोपतापितः ॥ दुर्वासाः शरणं यातः शर्वं कैलासवासिनम् ॥ ५५ ॥ श्रीरुद्र उवाच ॥ वयं न तात प्रभवाम भूम्नि यस्मिन्परेऽन्येऽप्यजजीवकोशाः ॥ भवंति कालेन भवंति हीदृशाः सद्द्रशो यत्र वयं भ्रमामः ॥ ५६ ॥ अहं सनत्कुमारश्च नारदो भगवानजः ॥ किपलोऽपांतरतमो देवलो धर्म आसुरिः ॥५७॥ मरीचित्रसुखाश्चान्ये सिद्धेशाः पारदर्शनाः ॥ विदाम न वयं सर्वे यन्मायां माययाऽऽवृताः ॥ ५८ ॥ तस्य विश्वेश्वरस्येदं शस्त्रं दुर्विषहं हि नः ॥ तमेव शरणं याहि हरि-स्ते शं विधास्यति ॥ ५९ ॥ ततो निराशो दुर्वासाः पदं भगवतो ययौ ॥ वैकुंठाख्यो यदध्यास्ते श्रीनिवासः श्रिया सह ॥ ६० ॥ स दह्यमानो ऽजि-तशस्त्रविद्वना तत्पादमूले पतितः सवेपथः ॥ आहाच्युतानंत सदीप्सित प्रभो कृतागसं माऽव हि विश्वभावन ॥ ६१ ॥ अजानता ते परमानुभावं कृतं मया उघं भवतः प्रियाणाम् ॥ विधेहि तस्यापचितिं विधातर्मुच्येत यन्नाम्न्युदिते नारको उपि ॥ ६२ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज ॥ साधुभिर्त्रस्तहृदयो भक्तैर्भक्तजनिषयः ॥ ६३ ॥ नाहमात्मानमाशासे मद्भक्तैः साधुभिविना ॥ श्रियं चात्यंतिकीं ब्रह्मन्येषां

म्मिन महित । महत्त्वमेवाह । यस्मिन्परमेश्वरे अजा ब्राह्मणास्त एव जीवास्तेषां कोशा उपाधिभूता ब्रह्मांडविग्रहा ईटशा टक्यमानब्रह्मांडप्रमाणा अन्येऽांपे भवंति जायंते नक्यंति च । यत्र येषु ब्रह्मांडेषु लोकेशाभिमानिनो वयं अमामः ॥ ५६ ॥ ननु सर्वज्ञस्य तव अमः कुतस्तत्राह । अहिमिति ॥ ५७ ॥ पारदर्शनाः सर्वज्ञा अपि यस्य मायां न विद्यः ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ हे सतामीप्सित ! मा मामव पाहि ॥६१॥ अपराधं निवेदयन्प्राथयते । अजानतेति । अयं दुःखस् । अपित्रितं निष्कृतिस् । मद्भक्तद्रोहे निष्कृतिं न पश्यामीति चेत्तत्राह । यस्य तव नाम्नि कीतिते

श्रीधरी

207 A U

1 8 11

नरकस्थोऽपि मुच्यते तस्य तव किमशक्यमिति भावः ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ न आशासे न स्पृह्यामि ॥ ६४ ॥ इमं परं च लोकं हित्वा ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ प्रतीतं प्राप्तमिप ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ आत्मनस्त्वैवाभिचारो हिंसा यतोऽभूत्तमेव यातु । अशिवमनर्थम् ॥ ६९ ॥ तपोविद्यासंपन्नस्य मम कथमनर्थः समजनीति मास्म विस्मयं कार्षीरित्याह । तप इति ॥ ७० ॥ ७१ ॥ इति नवमस्वंधे टीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ एंचमे विष्णुचक्रं तु प्रसाद्य प्राणसंवटात् ॥ दुर्वासा रक्षितस्तेन यथा तहत्त्वमीर्यते ॥ १ ॥ १ ॥ स उद्यमनमिति च्छेदः । सुलोपः पादपूरणार्थः ॥ २॥ ज्योतिषां नश्चत्राणां पतिः सोमस्त्वस् । मात्राणींद्रियाणि च । त्वच्छक्त्यैवाग्न्याद्यः स्वं स्वं कार्यं कुर्वतीत्यर्थः ॥ ३ ॥ सहस्रमरा यस्य हे सहस्रार ! स्वस्ति शरणं भृयाः । इडस्पते गतिरहं परा ॥ ६४ ॥ ये दारागारपुत्राप्तान्त्राणान्वित्तिममं परम् ॥ हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे ॥ ६५ ॥ मिय निर्वद्वहृदयाः साधवः समदर्शनाः ॥ वशे कुर्वति मां भक्त्या सिस्त्रयः सत्पतिं यथा ॥ ६६ ॥ मत्सेवया प्रतीतं च सालोक्यादिचतुष्टयम् ॥ नेच्छंति सेवया पूर्णीः कुतो अन्यत्काल विद्रुतम् ॥ ६७ ॥ साधवो हृदयं महां साधूनां हृदयं त्वहम् ॥ मदन्यत्ते न जानंति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥ ६८ ॥ उपायं कथिवयामि तव वित्र शृण्व तत् ॥ अयं ह्यात्माभिचारस्ते यतस्तं यातु वै भवान् ॥ साधुषु प्रहितं तेजः प्रहर्तुः कुरुते अशिवम् ॥ ६९ ॥ तपो विद्या च विश्राणां निःश्रेयसकरे उमे ॥ ते एव दुर्विनीतस्य कल्पेते कर्तुरन्यथा ॥ ७० ॥ ब्रह्मंस्तद्गच्छ भद्रं ते नाभागतनयं नुपम् ॥ क्षमापय महा-भागं ततः शांतिर्भविष्यति ॥ ७१ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमरकन्धे अम्बरीषचरिते चतुर्थो अध्यायः ॥ ४॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं भगव-ताऽऽदिष्टो दुर्वासाश्चक्रतापितः ॥ अंबरीषमुपावृत्य तत्पादौ दुःखितोऽग्रहीत् ॥ १ ॥ तस्य सोद्यमनं वीच्य पादस्पर्शविलज्जितः ॥ अस्तावीत्तद्धरेरस्रं क्रपया पीडितो भृशम् ॥ २ ॥ अंबरीष उवाच ॥ त्वमिनभगवानसूर्यस्त्वं सोमो ज्योतिषां पतिः ॥ त्वमापस्त्वं चितिव्यीम वायुर्मात्रेद्रियाणि च ॥ ३ ॥ सुदर्शन नमरतुभ्यं सहस्राराच्युतिषय ॥ सर्वास्त्रघातिन्विष्राय स्वरित भूया इडस्पते ॥ ४ ॥ त्वं धर्मस्त्वमृतं सत्यं त्वं यज्ञोऽखिलयज्ञभुक् ॥ त्वं होकपालः सर्वात्मा त्वं तेजः पौरुषं परम् ॥ ५ ॥ नमः सुनाभाखिलधर्मसेतवे ह्यधर्मशीलासुरधूमकेतवे ॥ त्रहोक्यगोपाय विशुद्धवर्चसे मनो-जवायाद्भतकर्मणे गृणे ॥ ६ ॥ त्वत्तेजसा धर्ममयेन संहतं तमः प्रकाशश्च धृतो महात्मनाम् ॥ दुरत्ययस्ते महिमा गिरांपते त्वद्रपमेतत्सदसत्परावरम् ॥ ७ ॥ यदा विसृष्टस्त्वमनंजनेन वै बलं १विष्टोऽजित दैत्यदानवम् ॥ बाहूदरोर्वंघिशिरोधराणि वृक्णन्नजस्रं प्रथने विराजसे ॥८॥ स त्वं जगत्त्राण पृथ्वीपते ॥ ४ ॥ ब्राक्षणरक्षणं तव युक्तमेवेत्याह । त्वं धर्म इति । न च तवेयमितस्तुतिरित्याह । पौरुषं पुरुषस्येश्वरस्य परं तेजः सामर्थ्यं त्वम्। अयं भावः। स ऐक्षतेत्यादिश्रतिप्रसिद्धं मगवतः शोभनं दर्शनं सुदर्शनं तत एव सर्वं जातमतस्त्वमेव सर्वात्मेति ॥ ५ ॥ हे सुनाम ! अद्भृतकर्माणं त्वां कः स्तोतुं समर्थोऽतस्तुभ्यं वेवलं नमो गृण इत्यन्वयः । अद्भृतकर्मत्वमेवाह । अस्तिलानां भर्माणां सेववे मर्यादारूपाय अवएवाधर्मशीलानामसुराणां धूमकेववे द्पकाय । त्रैलोक्यं गोपायवीति तथा । विशुद्धमन्युज्ज्वलं वर्चस्तेजो यस्य तस्मै ॥ ६ ॥ तदेव प्रपंचयति । त्वचेजसेति द्राभ्याम्। सूर्यादीनां प्रकाशश्च त्वयैव रूप्यते प्रकाश्यत इति त्वदूषम् ॥७॥ हे आजत ! अनंजनेन श्रीहरिणा यदा विसृष्टस्त्वं तदा दैत्यदानवानां वलं प्रविष्टः संस्तेषां वाह्यादीनिमन्दिनवराजसे।

1 7 1

पाठान्तरे ऊर्जिता दैत्यदानवा यस्मिस्तद्बलम् । पूर्वपदेन संधिरार्षः ॥८॥ किंच। स्वया मगवित्रयुक्तेन खलानामेव दंडः कार्यः साधवस्तु रक्षणीया अतो विश्रस्य रक्षणेनास्माननुगृहाणेत्याह स त्विमिति । हे जगत्त्राण ! एवंभूतस्त्वं खलानामेव प्रहारार्थं निरूपितो नियुक्तः । अतोऽस्मत्कुलस्य दैवहेतवे भाग्यलाभाय विष्रस्य भद्रं विघेहि तदेव नोऽनुष्रहः ॥९॥ सर्वसुकृतार्पणेन विषरसां प्रार्थयते । यद्यस्तीति द्वाभ्याम् । वित्रो दैवं देवता यस्मिस्तत् ॥ १० ॥ ११ ॥ राज्ञस्तस्यैव याच्लया ॥१२॥१३॥१४॥१५॥१६॥१७॥ राजेत्यादिश्लोकद्वयं शुकोक्तिः ॥ १८ ॥ १९ ॥ खलप्रहाणये निरूपितः सर्वसहो गदाभृता ॥ विषरय चारमत्कुलदैवहेतवे विधेहि भद्रं तदनुष्रहो हि नः ॥ ९ ॥ यद्यस्ति दत्तमिष्टं वा स्वधमीं वा स्वनुष्ठितः ॥ कुलं नो विप्रदैवं चेदुद्विजो भवतु विज्वरः ॥ १० ॥ यदि नो भगवान्त्रीत एकः सर्वगुणाश्रयः ॥ सर्वभूतात्मभावेन द्विजो भवतु विज्वरः ॥ ११ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति संस्तुवतो राज्ञो विष्णुचकं सुदर्शनम् ॥ अशाम्यत्सर्वतो विष्रं प्रदहद्राजयाच्जया ॥ १२ ॥ स मुक्तोऽस्त्रा-ग्नितापेन दुर्वासाः स्वस्तिमांस्ततः ॥ प्रशशंस तमुर्वीशं युंजानः परमाशिषः ॥ १३ ॥ दुर्वासा उवाच ॥ अहो अनंतदासानां महत्त्वं दृष्टभद्य मे ॥ कृतागसोऽपि यद्राजन्मंगलानि समीहसे ॥ १४ ॥ दुष्करः को नु साधूनां दुस्त्यजो वा महात्मनाम् ॥ यैः संगृहीतो भगवान्सात्वतामृपभो हरिः ॥१५॥ यन्नामश्रतिमात्रेण पुमान्भवति निर्मेलः ॥ तस्य तीर्थपदः किं वा दासानामवशिष्यते ॥ १६ ॥ राजन्ननुगृहीतो उहं त्वया उतिकरुणात्मना ॥ मद्घं पृष्ठतः कृत्वा प्राणा यन्मेऽभिरक्षिताः ॥ १७ ॥ राजा तमकृताहारः प्रत्यागमनकांक्षया ॥ चरणावुपसंगृह्य प्रसाद्य समभोजयत् ॥१८॥ सोऽ-शिलाऽऽहतमानीतमातिथ्यं सार्वकामिकम् ॥ तृप्तात्मा नृपतिं प्राह भुज्यतामिति सादरम् ॥ १९ ॥ प्रीतोऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि तव भागवतस्य वै॥ दर्शनस्पर्शनालापैरातिथ्येनात्ममेधसा ॥ २० ॥ कर्मावदातमेतत्ते गायंति स्वःस्त्रियो मुहुः ॥ कीर्ति परमपुण्यां च कीर्तियिष्यति भूरियम् ॥ २१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं संकीर्त्य राजानं दुर्वासाः परितोषितः ॥ ययौ विहायसाऽऽमन्त्र्य ब्रह्मलोकमहैतुकम् ॥२२॥ संवत्सरोऽत्यगाचावद्यावताऽना-गतो गतः ॥ मुनिस्तद्दर्शनाकांचो राजाऽव्यचो बभूव ह ॥२३॥ गते च दुर्वासिस सोऽम्बरीषो दिजोपयोगातिपवित्रमाहरत् ॥ ऋषेर्विमोचं व्यसनं च बुदुध्वा मेने स्वकीयं च परानुभावम् ॥ २४ ॥ एवंविधानेकगुणः स राजा परात्मिनि ब्रह्मणि वासुदेवे ॥ क्रियाकलापैः समुवाह भक्तिं ययाऽऽ-विरिंचान्निरयांश्रकार ॥ २५ ॥ अथांबरीषस्तनयेषु राज्यं समानशीलेषु विसृज्य धीरः ॥ वनं विवेशात्मिन वासुदेवे मनोद्धद्धस्तगुणप्रवाहः ॥ २६ ॥ इत्येतत्पुण्यमाख्यानमंबरीषस्य भूपतेः ॥ संकीर्तयन्ननुध्यायन्भक्तो भगवतो अवत् ॥२७॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे अंवरी-॥ २६ ॥ इत्येतत्पुण्यमाख्यानमंबरीषस्य भूपतेः ॥ संकीर्तयन्ननुध्यायन्भक्तो भगवतो अवत् ॥२७॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्ध अवराप्रीतोऽस्मीति श्लोकद्वयं पुनक्च विप्रोक्तिः । आत्मान सेवा येन तेनातिथ्येन ॥२०॥ भूरियं तत्रस्थो जनः कीर्तयिष्यति ॥२१॥२२॥ तस्य थेर्यातिशयमाह । गतो म्रुनिर्यावता नागतस्तावत्सं-वत्सरोऽतिकांत इति ॥ २३ ॥ द्विजस्योपयोगेन भोजनेनातिपवित्रमाहरत् बुधुजे । स्वर्गीयं च धैर्यादिलक्षणं परानुभावं भगवतः प्रभावं मेने ॥ २४ ॥ एवंविघा अनेके गुणा यस्य सः । आवि-

रिचान्विरिचपदसहितान्भोगान्त्रिरयप्रायानपद्यदित्यर्थः ॥ २५ ॥ २६ ॥ २६ ॥ २७ ॥ इति नवमे टीकायां पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ पष्ठारंमेऽम्बरीषस्य वंशप्रकृतवा ततः परम् ॥ पष्ठाद्यष्टभिरध्यायैरिचवा-कोर्वश उच्यते ॥ १ ॥ तत्र पष्ठे शशादादिर्माधात्रतो निरूप्यते ॥ प्रसंगात्सौभरेराख्या मांधातृतनयापतेः ॥ २ ॥ १ ॥ तंतवे संतानार्थम् ॥ २ ॥ ये अंगिरसा जनिता एते रथीतरस्य देत्रे प्रसत-स्वेन रथीतरगोत्राः संतोऽङ्गिरसो वीर्येण प्रस्तत्वादांगिरसाश्च । पुनरिप रथीतराणामन्येषां जातानां प्रवरा मुख्याः स्मृताः । यतः क्षत्रोपेता त्राह्मणा इत्यर्थः ॥३॥ तदेवं मनोर्दशसु पुत्रेषु पृषध्य कविश्व विरक्तत्वात्र वंशप्रवर्तकौ करूषादीनां च सप्तानां वंशास्तारतम्यक्रमेणोक्ताः । इदानीमतिविततमिच्वाकोर्वंशमाह । ज्ञुवतस्त्वित्यादिना यावत्सोमवंशप्रस्तावः । ज्ञुतं कुर्वतो मनोर्घाणतो जञ्जे । श्रद्धायां जनयामास दश पुत्रानिति पूर्वोक्तं बाहुन्याभिप्रायेणेति द्रष्टव्यम् । पुत्राणां शते ज्येष्ठाः ॥ ४ ॥ आर्यावर्तः पुण्यभूमिर्मध्यं विध्यहिमालयोः ॥ तस्मिन्पुरस्तात्समुद्रपर्यतं मंडलविभागेन षचिरतं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ विरूपः केतुमान्शंभुरंबरीष प्रतास्त्रयः ॥ विरूपातपृषदश्वोऽभूत्ततपुत्रस्तु रथीतरः ॥ १ ॥ रथीतरस्याप्रजस्य भार्यायां तंतवेऽर्थितः॥ अंगिरा जनयामास ब्रह्मवर्चस्विनः सुतान् ॥ २ ॥ एते चेत्रे प्रसूता वै पुनस्त्वांगिरसाः स्मृताः ॥ रथी-तराणां प्रवराः क्षत्रोपेता द्विजातयः ॥ ३ ॥ ज्ञुवतस्तु मनोर्जज्ञे इच्वाकुर्घाणतः सुतः ॥ तस्य पुत्रशतज्येष्ठा विकुक्षिनिमिदंडकाः ॥ ४ ॥ तेषां पुर-स्तादभवन्नार्यावर्ते नृपा नृप ॥ पंचविंशतिः पश्चाच त्रयो मध्ये परेऽन्यतः ॥ ५ ॥ स एकदाऽष्टकाश्राद्ध इच्वाकुः सुतमादिशत् ॥ मांसमानीयतां मेध्यं विकुत्ते गच्छ मा चिरम् ॥ ६ ॥ तथेति स वनं गत्वा मृगान्हत्वा कियाईणान् ॥ श्रांतो बुभुक्षितो वीरः शशं चाददपस्मृतिः ॥ ७ ॥ शेषं निवेदयामास पित्रे तेन च तद्गुरुः ॥ चोदितः प्रोक्षणायाह दुष्टमेतदकर्मकम् ॥ ८ ॥ ज्ञात्वा पुत्रस्य तत्कर्म गुरुणा अभिहितं नुपः ॥ देशान्तिःसारया-

विष्णोर्विश्वात्मनः प्रभोः ॥ वाहनत्वे वृतस्तस्य बभूवेंद्रो महावृषः ॥ १४ ॥ स सन्नद्धो धनुर्दिव्यमादाय विशिखान् शितान् ॥ स्तूयमानः समारुद्ध पंचविंशितिर्नृण अभवन् । हे नृप ! तथैव पश्चाच पंचविंशितः । मध्ये तु ज्येष्ठास्त्रयः । अपरे त्वन्यतो दक्षिणोत्तरादिषु ॥ ५ ॥ विक्विक्षरेव शशाद इति विश्रुत इति वच्यति तत्र । हेतुमाह । स एकदेति चतुर्भिः ॥ ६ ॥ क्रियाईणान् श्राद्धार्द्दान् । आददभक्षयत् ॥ ७ ॥ तद्गुरुर्विसिष्टः प्रोक्षणाय श्राद्धोचितसंस्काराय ॥८॥ त्यक्तो विधिः सदाचारो येन तम् ॥ ९ ॥ स त्विच्नाकुः जापकेन विसिष्ठेन । राज्यभोगेन विरक्तो योगी संस्तेन योगेन कलेवरं त्यक्ता स यत्परं तच्वं तद्वाप ॥ १० ॥ शासत्पालयन्हरिमीजे ॥ ११ ॥ दैत्यपुरस्य जयात्पुरंजयः इंद्रो वाहो यस्येतींद्रवाहः कक्कदि स्थितत्वात्ककुत्स्थ इति च शशादसुतस्य त्रीणि नामानि तत्तत्कर्मनिमित्तानि ॥ १२ ॥ तान्येव व्याचश्चाण आह कृतांत इति सप्तिभः । कृतं विश्वमंतयतीति तथा । पार्ष्णिप्राहः सहायः

मास सुतं त्यक्तविधिं रुषा ॥ ९ ॥ स तु विप्रेण संवादं जापकेन समाचरन् ॥ त्यक्तवा कलेवरं योगी स तेनावाप यत्परम् ॥ १० ॥ पितर्युपरतेऽ-

भ्येत्य विकुत्तिः पृथिवीमिमाम् ॥ शासदीजे हरिं यज्ञैः शशाद इति विश्रुतः ॥ ११॥ पुरंजयस्तस्य सुत इन्द्रवाह इतीरितः ॥ ककुस्थ इति चाप्युक्तः

शृणु नामानि कर्मभिः ॥ १२ ॥ कृतांत आसीत्समरो देवानां सह दानवैः ॥ पार्ष्णिग्राहो वृतो वीरो देवैदैंत्यपराजितैः ॥ १३ ॥ वत्रनाद्देवदेवस्य

॥ १३ ॥ इंद्रो यदि मम वाहनं स्यात्तर्हि दैत्यान्हनिष्यामीति तेन वाहनत्वेन वृतः सिनन्द्रो लज्जया तदनंगीकुर्वन्विष्णोर्वचनात्तस्य वाहनत्वाय महान्त्रयो बभवेत्यर्थः ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ येऽभिष्ठुखं ययुस्तान् यमं दर्शयितं सदेहानेव महीरनयदित्यर्थः ॥ १७ ॥ तच दष्टाऽन्ये दृद्धवुः । स्वमालयं पातालम् ॥ १८ ॥ इति एतैः कर्ममिः पूरंजयादिनामिः आहृतो व्याहृतः । पाठांतरे आहृत इत्यर्थः ॥ १९ ॥ २० ॥ शाबस्तिः शाबस्तस्य पुत्रः कुवलयाश्वक एव धुंधुमार इति ख्यातः ॥ २१ ॥ तत्र कारणमाह । य इति । सुतानामेकविंशस्या सहस्त्रेर्द्रतः सन्हतवान ॥२२॥ धुंधुमार इति चेति चकारस्यान्वयः ॥ २३ ॥ २४ ॥ अथ तस्मान्निकुंभान्कृशाश्वः ॥ २५ ॥ भार्याणां शतेन सह अस्य पुत्रार्थमिन्द्रदैवत्यामिष्टि वर्तयामासुः । स्मेत्याश्चर्ये ॥ २६ ॥ तदेवाह युयुत्युः ककृदि स्थितः ॥ १५ ॥ तेजसाऽऽप्यायिनो विष्णोः पुरुषस्य परात्मनः ॥ प्रतीच्यां दिशि दैत्यानां न्यरुणितत्रदशैः पुरम् ॥ १६ ॥ तैस्तस्य चाभूत्रधनं तुमुलं लोमहर्षणम् ॥ यमाय भल्लैरनयदैत्यान् येऽभिययुर्म्धे ॥ १७॥ तस्येषुपाताभिमुखं युगांताग्निमिवोल्वणम् ॥ विमृज्य दुरुवुर्देत्या हन्यमानाः स्वमालयम् ॥ १८ ॥ जित्वा पुरं धनं सर्वं सश्रीकं वज्रपाणये ॥ प्रत्ययच्छत्स राजपिरिति नामभिराहृतः ॥ १९ ॥ पुरञ्जयस्य पुत्रोऽ-भूदनेनास्तत्युतः पृथुः ॥ विश्वरन्धिस्ततश्चन्द्रो युवनाश्वश्च तत्युतः ॥२०॥ शावस्तस्तत्युतो येन शावस्ती निर्ममे पुरी ॥ वृहदश्वस्त शावस्तिस्ततः कुवलयाश्वकः ॥ २१ ॥ यः प्रियार्थमुतंकस्य धुन्धुनामासुरं बली ॥ सुतानामेकविंशत्या सहस्रेरहनदुवृतः ॥२२॥ धुन्धुमार इति रूपातस्तत्सुतास्ते च जज्वलुः ॥ धुन्धोर्मुखाग्निना सर्वे त्रय एवावशेषिताः ॥ २३ ॥ दृढायः कपिलाश्रश्र भद्राश्व इति भारत ॥ दृढाश्वपुत्रो हर्यश्वो निक्रम्भस्त-रसुतः स्मृतः ॥२४॥ वर्हणाश्वो निकुम्भस्य कृशाश्वोऽथास्य सेनजित् ॥ युवनाश्वोऽभवत्तस्य सोऽनपत्यो वनं गतः॥२५॥ भार्याशतेन निर्विण्ण ऋष-योऽस्य कृपालवः ॥ इष्टि स्म वर्तयांचकरेंद्रीं ते सुसमाहिताः ॥२६॥ राजा तद्यज्ञसदनं प्रविष्टो निशि तर्पितः ॥ दृष्टा शयानान्विपांस्तान्पपो मन्त्र-जलं स्वयम् ॥२७॥ उत्थितास्ते निशाम्याथ ब्युदकं कलशं प्रभो ॥ पप्रब्लुः कस्य कर्मेदं पीतं पुंसवनं जलम् ॥२८॥ राजा पीतं विदित्वाऽथ ईश्वरपहितेन ते ॥ ईश्वराय नमश्रक्रहो दैवबलं बलम् ॥२९॥ ततः काल उपावृत्ते कुक्षिं निर्भिद्य दक्षिणम् ॥ युवनाश्वस्य तनयश्रक्रवर्ती जजान ह ॥ ३० ॥ कं धास्यति कुमारोऽयं स्तन्यं रोरूयते भृशम् ॥ मां धाता वत्स मा रोदीरितींद्रो देशिनीमदात् ॥३१॥ न ममार पिता तस्य विप्रदेवप्रसादतः ॥ युवनाश्वो अथ तत्रैव तपसा सिद्धिमन्वगात् ॥ ३२ ॥ त्रसहस्यूरितींद्रो अङ्ग विदधे नाम तस्य वै ॥ यस्मात्त्रसन्ति ह्युद्धिग्ना दस्यवो राजेति पड्भिः । तिपत्रस्तुपितः सन् जलार्थं प्रविष्टो मंत्राभिमंत्रितं जलं पत्न्यै देयं स्वयं पपौ ॥ २७ ॥ व्युदकं निरुदकम् ॥ २८ ॥ अहो देववलमेव मुख्यं वलं पुरुपवलं तु न किञ्चिदिति वदंत ईश्वराय नमस्कारं चकुः ॥ २९ ॥३० ॥ अयं कं धास्यवीति दुःखितैर्विष्ठेरुक्ते सति तस्यामिष्ट्यामाराधित इन्ह्रो मां धाता पाता। हे वत्स ! मा रोदीरिति ब्रुवन देशिनीं तर्जनीमदादित्यर्थः ॥३१॥ तस्य पिता युवनाश्चो भिन्नकुक्षिरपि न ममार । किन्तु कालांतरे तपसा सिद्धिमन्वगात् ॥३२॥ मांघातुर्महिमानमाह । त्रसहस्युरिति पड्भिः । अंग हे राजन् ! यस्मान्मांघातुर्दस्यव उद्धिमाः

कंपिताः संतस्रसंत्यत इंद्रो यस्य त्रसद्दस्युरिति नाम विद्धे स मांघाताऽवनीमेकः शशासेत्यु त्ररेणान्वयः ॥३३॥ अंच्युतस्य तेजसा । अप्रच्युततेजसेति वा ॥३४॥ आत्मविद्पि स यज्ञं विष्णु-मीजे । तमेव विशिनष्टि सर्वदेवमयमिति सार्द्धेन ॥३५॥३६॥ प्रतितिष्ठत्यस्तं गच्छति ॥३७॥३८॥ प्रसंगात्सौभरेश्वरितमाह । तेषामिति यावत्समाप्ति । तेषां स्वसारो मांघातुः कन्याः । नतु महातापसस्य कुतो विवाहप्रसंगः कथं वा जराजर्जरं तं राजकन्या विविहे तदाह । यमुनांतर्जल इति षड्भिः ॥३९॥ वृषं मांघातारम् ॥४०॥ सोऽपि मांघाता स्वयम्बरे कामं गृह्यतामित्याह । स विप्रः स्त्रीणामप्रियं मां विचिन्त्यानेनाहं प्रत्युक्तोऽत आत्मानं तथा साधियव्यामीति व्यवसितो निविचतवानिति द्वयोरन्वयः । अप्रियत्वे हेतुः । जरठो वृद्धः वलीभिर्युक्तः पलितवच । एजत्कः कंपमानशिराः । तापसत्वादिना वाऽसंमतोऽहमिति कृत्वा ॥४१॥ तथेत्यस्य प्रपंचः । सुरस्तीणामपीष्सितं कि पुनर्मनुजेंद्राणां याः स्त्रियस्तासामिति ॥ ४२ ॥ ततः कि वृत्तं तदाह । मुनि-रावणादयः ॥ ३३ ॥ यौवनाश्वो अथ मांधाता चक्रवर्त्यवनीं प्रभुः ॥ सप्तद्वीपवतीमेकः शशासाच्युततेजसा ॥३४॥ ईजे च यज्ञं कतु भिरात्मविद्विरि-दिचिणैः ॥ सर्वदेवम्यं देवं सर्वात्मकमतीद्रियम् ॥ ३५ ॥ द्रव्यं मन्त्रो विधिर्यज्ञो यजमानस्तथित्वजः ॥ धर्मो देवश्च कालश्च सर्वमेतद्यदातमकम् ॥ ३६ ॥ यावत्सूर्य उदेति स्म यावच प्रतितिष्ठति ॥ सर्वं तद्यौवनाश्वस्य मांधातुः चेत्रमुच्यते ॥ ३७ ॥ शशविंदोर्दुहितरि विंदुमत्यामधात्रृपः ॥ पुरुकुत्समम्बरीषं मुचुकुन्दं च योगिनम् ॥ ३८ ॥ तेषां स्वसारः पत्राशत्सीभरिं वित्ररे पतिम् ॥ यमुनांतर्जेले ममस्तप्यमानः परं तपः ॥ ३९ ॥ निर्वृति मीनराजस्य वीच्य मैथुनधर्मिणः ॥ जातस्पृहो नृपं विप्रः कन्यामेकामयाचत ॥ ४० ॥ सो अयाह गृह्यतां ब्रह्मन्कामं कन्या स्वयम्बरे ॥ स विचित्याप्रियं स्त्रीणां जरठोऽयमसम्मतः ॥ वलीपलित एजत्क इत्यहं प्रत्युदाहृतः ॥ ४१ ॥ साधियव्ये तथाऽऽत्मानं सुरस्त्रीणामपीप्सितम् ॥ किं पुनर्मनुजेन्द्राणामिति व्यवसितः प्रभुः ॥४२॥ मुनिः प्रवेशितः चत्त्रा कन्यांतःपुरमृद्धिमत् ॥ वृतश्च राजकन्याभिरेकः पञ्चाशतावरः ॥४३॥ तासां किलरभूद्भयांस्तदर्थें अपोह्य सौहृदम् ॥ ममानुरूपो नायं व इति तद्भतचेतसाम् ॥ ४४ ॥ स बहु चस्ताभिरपारणीयतपःश्रिया उनर्घपरिच्छदेषु ॥ गृहेषु नानोपवनोमलांभःसरःसु सौगन्धिककाननेषु ॥ ४५॥ महाईशय्यासनवस्त्रभुषणस्नानानुरुपाभ्यवहारमाल्यकैः ॥ स्वलंकृतस्त्रीपुरुषेषु नित्यदा रेमेऽनु-गायदुद्धिजभृङ्गबन्दिषु ॥ ४६ ॥ यद्गाईस्थ्यं तु संवीच्य सप्तद्वीपवतीपतिः ॥ विस्मितः स्तम्भमजहात्सार्वभौमश्रियान्वितः ॥४७॥ एवं गृहेष्विभरतो विषयान्विविधैः सुखैः ॥ सेवमानो न चातुष्यदाज्यस्तोकैरिवानलः ॥ ४८ ॥ स कदाचिदुपासीन आत्मापह्नवमात्मनः ॥ ददर्श बहुचाचार्यो रिति द्वाभ्याम् । चत्रा प्रतीहारेण । पंचशतावि राजकन्याभिः स एक एव वरो वृतः ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ तस्य गार्हस्थ्यं वर्णयति । स इति चतुर्भिः । बह्वच इति मन्त्रसामध्यमुक्तम् । तामिः स रेमें इत्युत्तरेणान्वयः । वव रेमें । अपारणीयं दुरन्तं यत्तपस्तस्य श्रिया समृद्धचाऽनर्द्याः परिच्छदा येषु तेषु गृहेषु तथा नानाविधेषूपवनेषु च अमलान्यंभांसि येषां तेषु सरःसु च । कथं-भतेष । सीगन्धिकानां कह्वाराणां च काननानि स्तोमा येषु ॥४५॥ कशंभृतेषु गृहादिषु । स्वलंकृताः स्त्रियः पुरुषाञ्च येषु । अनुगायंतो द्विजाञ्च पक्षिणो भूंगाञ्च वदिनञ्च येषु । कथंभूतः । महाहशयादिभिरुपरुश्चितः सन् ॥४६॥ स्तंवं गर्वम् ॥४७॥ आज्यस्तोकैष्टतांवन्दुभिः ॥४८॥ इदानीं तस्यानुतापपूर्वकं वानप्रस्थाश्रममाह । स कदाचिदिति सप्तभिः। आत्मनो मनसो हेता-

भा०न०

1191

रात्मनोऽपद्भवं तपोहानि ददर्श ॥४९॥ संखासौ चरितवनश्च योऽहं तस्य ब्रह्म तपः ॥५०॥ मिथुनवतिनां दांपत्यधर्मवताम् । चेद्यदि प्रसङ्गस्ति हं तद्वितिषु ईश्वरार्थवर्मपरेष्वकार्य इति शेषः । ५१॥ सङ्गाण्जातं दोषं प्रपञ्चयति । एक इति पञ्चाशता भार्याभिः सम्बंधात्पञ्चाशदासमभ्वमित्यर्थः । ततश्च सुतैः पञ्चमदस्रवर्ग आसम् । प्रत्येकं नासु पुत्रशतस्रवेगोत्पत्तेः । उभयकृत्यान्येहिक-पारित्रकाणि कर्माणि तिद्विपयाणां मनोरथानाम् । अर्थमावः पुरुपार्थयुद्धिमान् ॥५२॥ न्यासोऽत्र संगत्याग एव । वानप्रस्थधमे इत्यर्थः ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ आध्यात्मिकीं गति ब्रह्मणि लयम् ॥५५॥ इति नवमस्कन्धे टीकायां पष्ठोऽध्यायः ॥७॥ मांघातुरन्वयः प्रोक्तः सप्तमे यत्र गीयते ॥ पुरुकुत्सस्य चाख्यानं हरिश्चन्द्रस्य चोत्तमम् ॥१॥ पुत्रप्रवरः पुत्रश्रेष्ठः। स पितामहेन युवनाश्वेन प्रवृतः पुत्रत्वेन स्वीकृतः । अतएव तस्य मांघातृप्रवर्गत्वम् । तत्सुतो अवरीपस्य सुतः । इमे यौवनाश्चांबरीपहारीता मांघातृगोत्रस्य प्रवरा अवांतर्रावशेषप्रवर्तकाः । यहा । यौवनाश्वविशेषणम् । मीनसङ्गसमुत्थितम् ॥४९॥ अहो इमं पश्यत मे विनाशं तपस्विनः सचरितव्रतस्य ॥ अन्तर्जले वारिचरप्रसङ्गात्प्रच्यावितं बह्य चिरं घृतं यत् ॥५०॥ सङ्गं त्यजेत मिथुनव्रतिनां मुमुचः सर्वात्मना न विष्ठजेद्वहिरिंद्रियाणि ॥ एकश्चरब्रहिस चित्तमनन्त ईशे युञ्जीत तद्वतिषु साधुषु चेत्रसङ्गः ॥५१॥ एकस्तपरव्यहमथांभिस मत्स्यसङ्गात्पञ्चाशदासमुत पञ्चसहस्रसर्गः ॥ नांतं त्रजाम्युभयकृत्वमनोरयानां मायागुणैर्ह्वतमतिर्विषये अर्थभावः ॥५२॥ एवं वसन्गृहे कालं विरक्तो न्यासमास्थितः ॥ वनं जगामानुययुस्तत्पत्नयः पतिदेवताः ॥ ५३ ॥ तत्र तप्तवा तपस्तीच्णमात्मकर्पणमात्मवान् ॥ सहे-वाग्निभिरात्मानं युयोज परमात्मिन ॥ ५४ ॥ ताः स्वपत्युर्महाराज निरीच्याध्यात्मिकीं गतिम् ॥ अन्वीयुस्तत्प्रभावेण अप्तिं शांतिमिवार्चिपः ॥५५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे सौभर्याख्याने षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ श्रीशुक्र उवाच ॥ मांधातुः पुत्रपवरो योऽभ्वरीपः प्रकीर्तितः॥ ितामहेन प्रवृतो यौवनाश्रश्च तत्सुतः ॥ हारीतस्तस्य पुत्रोऽभून्मांधातृपवरा इमे ॥ १ ॥ नर्मदा भ्रातृभिर्दत्ता पुरुकुत्साय योरगैः ॥ तया रसातछं नीतो भुजगेन्द्रप्रयुक्तया ॥ २ ॥ गन्धर्वानवधीत्तत्र वध्यान्वै विष्णुशक्तिधृक् ॥ नागाल्लब्धवरः सर्पाद्भयं स्मरतामिदम् ॥ ३ ॥ त्रमहस्यः पौरुकुत्सो योऽनरण्यस्य देहकृत् ॥ हर्यश्वस्तत्षुतस्तस्मादरुणोऽथ निबन्धनः ॥ ४ ॥ तस्य सत्यव्रतः पुत्रस्त्रिशङ्करिति विश्रुतः ॥ प्राप्तश्चांडालतां शापाद्गुरोः कौशिक तेजसा ॥ ५॥ सशरीरो गतः स्वर्गमद्यापि दिवि दृश्यते ॥ पातितो ऽवाक्शिरा देवैस्तेनैव स्तिमितो बलात् ॥ ६ ॥ त्रैशंकवो हिरिश्रन्द्रो पितामहेन मांधात्रा सह आर्षेयवरणे प्रवृतः। मांधाता प्रवृतो येवां ते इसे अंवरीष वीवनाश्वहारीताः। यथाऽऽहाश्वलायनः। हरितकुत्सर्विगद्भभै नगवानामांगिरसांवरीपयीवनाश्चेति। माधातारं हैके त्रवते। अतीत्यां गिरसं मांधात्रम्बरीषयीवनाश्चेति ॥१॥ पुरुकुत्सस्य वंशं कथयिष्यन्नादौ तावत्तस्य विवाहं प्रभावं चाह । उरगैर्ध्रातुमिर्या दत्ता नर्मदा तया ॥२॥ वष्यान्वधार्हान् । स च पुरुकुत्सो नागा-ल्लब्धवरोऽभृत् । वरमाह । इदं नर्मदया रसातलानयनादिकं स्मरतां सर्पादभयमिति ॥ ३॥ देहकृत्पिता । त्रसहस्योः सुतोऽनरण्य इत्यर्थः ॥ ४ ॥ त्रयः शंकव इव दुःखहेतवो दोपा यस्यासी त्रिशंकः । तदुक्तं इरिवशं । पितुश्रापितोषेण गुरोदोंग्त्रीवधेन च ॥ अत्रोक्षितोपयोगाच त्रिविधस्ते व्यतिक्रम इति । परिणीयमानविषकन्याऽपदरणात्कद्भस्य गुरोः पितुः शापात् । कौशिकस्य विश्वािक्तत्रस्य तेजसा प्रभावेण ॥५॥ तेनैव कौशिकेन ॥६॥ पश्चिणोराडीवकयोः । विश्वािमत्रो राजस्यदक्षिणाळ्लेन हरिश्चन्द्रसर्वस्वमपहृत्य यातयामास । तच्छुत्वा कुपितो वसिष्ठाऽपि विश्वािमत्रं

श्रीधरी

. . .

स्वमाडी भवेति शशाप । सोऽपि त्वं बको भवेति वसिष्ठं शशाप। तयोश्र युद्धमभूदिति प्रसिद्धम् ॥७॥ हिरिश्चंद्रो ह वैधम ऐन्याको राजा पृत्र आसेत्यादि श्रुतिवसिद्धं हिरश्चंद्रस्य चिरतपाइ । सोऽनपत्य इत्यादि यावत्समाप्ति । कथं शरणं यातस्तदाह । प्रत्रो मे जायताम् ॥८॥ यदि वीरः पुत्रो मे जायेत तिहं तेनैव पुरुषपग्रना त्वां यजे यजामीति भाषया तथेत्युक्तवता वरुणेन निमित्तेनास्य रोहितो नाम पुत्रो जातः ॥९॥ जाते पुत्रे स वरुणो जातः सुतो मामनेन यजस्वेत्यव्ववीत् । यदा पश्चिनिद्शो निर्गतदशदिवसो मेच्यः स्यादित्यत्र स राजाऽत्रवीदित्यतुपंगः ॥१०-१३॥
हे वरुण ! राजन्यः पश्चर्यदा सात्राहिकः कवचसम्बंधार्हः संग्रामसमर्थः अथ तदा श्चितः ॥१४॥ इत्येवं तं कालं वंचयता राज्ञोक्तः प्रार्थितो देवो वरुणस्तं तं कालं प्रत्येक्षतेत्यर्थः ॥१५॥ चिकी-

विश्वामित्रवसिष्ठयोः ॥ यन्निमित्तमभू द्यद्धं पक्षिणोर्बहुवार्षिकम् ॥ ७ ॥ सो उनपत्यो विषण्णात्मा नारदस्योपदेशतः ॥ वरुणं शरणं यातः पुत्रो मे जायतां प्रभो ॥ ८ ॥ यदि वीरो महाराज तेनैव त्वां यजे इति ॥ तथेति वरुणेनास्य पुत्रो जातस्तु रोहितः ॥ ९ ॥ जातः सतो ह्यनेनांग मां यजस्वेति सो अवित ॥ यदा पशुर्निर्द्शः स्यादथ मेध्यो भवेदिति ॥ १० ॥ निर्दशे च स आगत्य यजस्वेत्याह सो अवित ॥ दंताः पशोर्यज्ञायेरत्रथ मेध्यो भवेदिति ॥ ११ ॥ जाता दंता यजस्वेति स प्रत्याहाथ सो अवीत् ॥ यदा पतंत्यस्य दंता अथ मेध्यो भवेदिति ॥ १२ ॥ पशोर्निपतिता दंता यजस्वेत्याह सो अववीत् ॥ यदा पशोः पुनर्दंता जायंते अथ पशुः शुचिः ॥ १३ ॥ पुनर्जाता यजस्वेति स प्रत्याहाथ सो अववीत् ॥ सान्नाहिको यदा राजन्राजन्यो अपशुः शुचिः ॥ १४ ॥ इति पुत्रानुरागेण स्नेह्यंत्रितचेतसा ॥ कालं वंचयता तं तमुक्तो देवस्तमैश्वत ॥ १५ ॥ रोहितस्त-दभिज्ञाय पितुः कर्म चिकीषितम् ॥ प्राणप्रेप्सुर्धनुःपाणिररण्यं प्रत्यद्यत् ॥ १६ ॥ पितरं वरुणप्रस्तं श्रुत्वा जातमहोदरम् ॥ रोहितो प्राममेयाय तमिंद्रः प्रत्यवेधत ॥ १७ ॥ भूमेः पर्यटनं पुण्यं तीर्थचेत्रनिषेवणैः ॥ रोहितायादिशच्छकः सोऽप्यरण्येऽवसत्समाम् ॥ १८ ॥ एवं द्वितीये तृतीये चतुर्थे पंचमे तथा ॥ अभ्येत्याभेत्य स्थिवरो विप्रो भूत्वा ह चुत्रहा ॥ १९ ॥ षष्ठं संवत्सरं तत्र चरित्वा रोहितः पुरीम् ॥ उपव्रजन्नजीगर्तादकी-णान्मध्यमं सुतम् ॥ २० ॥ श्रानःशेषं पशुं पित्रे प्रदाय समवंदत् ॥ ततः पुरुषमेधेन हरिश्चन्द्रो महायशाः ॥२१॥ मुक्तोदरो अयजदेवान्वरुणादीन्म-इत्कथः ॥ विश्वामित्रोऽभवत्तिस्मिन्होता चाध्वर्युरात्मवान् ॥ २२ ॥ जमदग्निरभूदुब्रह्मा वसिष्ठोऽयास्यसामगः ॥ तस्मै तुष्टो ददाविद्रः शातकौंभ-मयं रथम् ॥ २३ ॥ शुनःशेपस्य माहात्स्यमुपरिष्टात्प्रचच्यते ॥ सत्यसारां धृतिं दृष्ट्वा सभार्यस्य च भूपतेः ॥ २४ ॥ विश्वामित्रो भृशं प्रीतो ददा-

स्तस्थावित्यन्वयः।मनोमूलो हि संसारः।मनश्राक्षमयम्।अक्षमयं हि सौम्य मन इति श्रुतेः।अतोऽक्षशब्दवाच्यायां पृथिव्यां मनो घारयक्षे कीकुर्वस्तां पृथिवीमद्भिरेकीकुर्वत्रपरतेजमा तत्तेजोऽ-निलेन ॥२५॥ तं च खे आकाशे तच भृतादावहंकारे तं च भृतादिमहंकारं महात्मनि महत्तत्वे तिस्मिन्विपयाकारं व्यावत्यं ज्ञानकटां ज्ञानांशमात्मत्वेन ध्यात्वा तया ध्यानवृत्तिहृपयाऽऽत्मा-वरकमज्ञानं विनिर्देहन् ॥२६॥ निर्वाणसुखसंविदा तां च हित्वा मुक्तवंधः सन्नानिर्देश्येनाप्रतवर्षेण स्वेन मावेन स्वस्वकृषेण तथ्यौ ॥२७॥ इति श्रीमद्भागवते नवमस्कंधे टीकायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ अष्टमे रोहितस्योक्तो वंशो यत्र।भवन्तृषः ॥ सगरः किष्टाचेषान्निर्दग्धा यस्य सनवः॥ १ ॥ चंपस्तस्मादभूत् । येन चंपापुरी निर्मिता अत्यन्यंगत्सुदेवः ॥ १ ॥ हता भूपस्य ॥२॥

विवहतां गितम् ॥ मनः पृथिव्यां तामद्भिस्तेजसापोऽनिलेन तत् ॥ २५ ॥ खे वायुं धारयंस्तच भूतादो तं महात्मिन ॥ तिस्मि ज्ञानकर्यं ध्यात्वा तयाऽज्ञानं विनिर्दहन् ॥२६॥ हित्वा तां खेन भावेन निर्वाणसुखसंविदा ॥ अनिर्देश्याप्रतक्येंण तस्यो विध्वस्तवंधनः ॥२७॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्वधे हिरश्चंद्रोपाह्यानं नाम सहमोऽध्यायः ॥७॥ श्रीशुक उवाच ॥ हिरितो राहितसुतश्चंपन्तस्माहिनिर्मिता ॥ चंपापुरी सुदेवोऽतो विजयी पस्य चारमजः ॥ १ ॥ भरुकस्ततसुतस्तरमाहृकस्तस्यापि बाहुकः ॥ सोऽरिभिर्हतभ् राजा सभायों वनमाविरात् ॥ २ ॥ वृद्धं तं पंत्रतां प्राप्तं महिष्यनुमरिष्यती ॥ औवेंण जानताऽऽत्मानं प्रजावंतं निवारिता ॥ ३ ॥ आज्ञायास्य सपत्नोभिर्गरो दत्तोऽन्धसा सह ॥ सह तेनेव सञ्जातः सगराख्यो महायशाः ॥ १ ॥ सगरश्चक्रवर्त्यासित्सागरो यत्सुतैः कृतः ॥ यस्तालजंघान्यवनान् शकान्हेहयवर्वरान् ॥५॥ नावधीद्गुरुवाक्येन चके विकृतवेषिणः ॥ मुंडान् समश्चधरान्कांश्चिन्मुक्तकेशार्धमुंडिताच् ॥६॥ अनंतवाससः कांश्चिदवर्ध्वाससोऽपरान् ॥ सोऽश्वमेधेरयजत सर्ववेदसुरात्मकम् ॥ ७ ॥ औवेंपिदष्टयोगेन हरिमात्मानमीश्वरम् ॥ तस्योत्सष्टं पश्चं यज्ञे जहाराश्चं पुरंदरः ॥ ८ ॥ सुमत्यास्तनया हताः पितुरादेशकारिणः ॥ हयमन्वेषमाणास्ते समंतानन्यखनन्महीस् ॥ ९ ॥ प्रागुदीच्यां दिशा हयं ददशुः कपिलांतिके ॥ एप वाजिहरश्चोर आस्ते मीलितलोचनः ॥ १० ॥ हन्यतां हन्यतां पाप इति पष्टिसहिषणः ॥ उदायुधा अभिययुरुकिममेष तदा मुनिः ॥ ११ ॥ स्वरारीराग्निना तावन्महेंद्रहृतचेतमः ॥ महद्वत्यति-क्रमहता भस्मसादभवन्चणात् ॥ १२ ॥ १ साधुवादो मुनिकोपभिर्जिता नृपेंद्रपुत्रा इति सत्त्वधामनि ॥ कथं तमो रोपमयं विभाव्यते जगत्यिन

अविंग ऋषिणा । आत्मानं देहम् । प्रजावंतं सगर्भम् ॥३॥ गरो विषम् । तेन गरेण सहैव जातः ॥ ४ ॥ ५ ॥ गुरुवाक्येनीर्ववचनेन । कांश्चिद्हत्यैव विकृतवेषिणश्चक्रे । तदेवाह । मुंडानिति । मुक्त केशानधर्मुंडितांश्च ॥ ६ ॥ ७ ॥ अविंगोपिद्देश योग उपायस्तेन ॥ ८ ॥ तस्य हे भार्ये सुमितः केशिनी च । तत्र सुमत्याः पुत्राणां प्रभावं मृत्युं चाह । सुमत्या इति पड्भिः ॥ ९ ॥ ॥ १० ॥ एष वाजिहर इति ब्रुवंतोर्शमययुः । पष्टि सहस्राणि परिच्छेदकतया सित येपाम् । उन्मिमेप लोचनोन्मीलनं चकार ॥११॥ १२॥ केचित्तु कपिलस्य कोपागिनना दग्वा इति वर्णयंति विक्रिराकरोति । नेति । कुत इत्यत आह् । सन्त्वधामनि शुद्धसन्त्वमूर्तो । जगतः पवित्रः शुद्धिकर आत्मा यस्य तिस्मन्कथं विभाव्यते । समावनायां दृष्टांतः । सुवो रजः खे कथं

श्रीघरी

8-1

संभाव्यते इति ॥ १३ ॥ किंच । यस्य येनेरिता प्रवर्तिता तस्य विपश्चितः सर्वज्ञस्य कथं पृथङमतिरिमित्रादिभेददृष्टिः ॥ १४ ॥ तदेवं सुमत्याः पुत्रेषु मृतेषु केशिन्याः पौत्रेणाश्वः समानीतः । र्षित् व्योद्धरणप्रयत्नश्च कृत इति दर्शयितुमाह । योऽसमंजस इत्युक्तः केवलमज्ञैर्वस्तुस्तस्तु समंजस एव । स तु केशिन्याः सुतः चेत्रजत्विमव प्रतीतं वार्यति । तस्यैव नृपस्यात्मनो देहाञ्चातः ॥१५॥ तस्य कथामाह चतुर्भिः । असमंजसः पुरापूर्वजन्मनि योगी सन्संगाद्धेतोयोगि। दिचालितोऽत इदानीं जातिस्मरः सन्संगपरिहाराय जनानुद्वेजयन लोके गर्दितं जातीनां च विश्रियं कर्माचरन क्रीडतो बालान्सरय्यां प्रास्यत प्राक्षिपदिति द्वयोरन्वयः ॥१६॥१७॥ एवंविधं वृत्तं कर्म यस्य सः ॥१८॥१९ ॥ पितृव्यखातमनु यः पंथास्तं ययौ । भस्मांति भस्मसमीपे ॥ २० ॥ २१ ॥ अजानंतोऽवजानंतोऽप्यनुकंप्या वयं त्विति ।। तुष्टाव षड्मिरीशानमंशुमानेवमाशयः ।। अजनोऽजो ब्रह्माऽपि त्यामद्यापि न पश्यति न च बुध्यते । कथंभृतम् । आत्मनः स्वस्मात्परं परमेश्वरम् । कैहतुभिः । समाधियुक्तिभिः समाधिनाऽप्यपरोक्षं न पश्यति । युक्तिभिः परोक्षमि सम्यङ्न बुध्यत इत्यर्थः । अपरेऽर्शाचीनास्तु कुतस्त्वां पश्येयुः । अर्शाचीनत्वे हेतुः । तस्य ब्रह्मणो मनश्र शरीरं त्रात्मनि खे रजो भुवः ॥ १३ ॥ यस्येरिता सांख्यमयी दृढेह नौर्यया मुमुज्जस्तरते दुरत्ययम् ॥ भवार्णवं मृत्युपथं विपश्चितः परात्मभूतस्य कथं पृथङ्मतिः।। १४ ॥ योऽसमंजस इत्युक्तः स केशिन्या नृपात्मजः ॥ तस्य पुत्रोऽज्शुमात्राम पितामहहिते रतः ॥१५॥ असमंजस आत्मानं दर्शय-त्रसमंजसम् ॥ जातिस्मरः पुरा संगाद्योगी योगाद्विचालितः ॥ १६ ॥ आचरनगर्हितं लोकं ज्ञातीनां कर्म वित्रियम् ॥ सरय्वां कीडतो बालानप्रास्य-दुद्रेजयन् जनम् ॥ १७ ॥ एवंवृत्तः परित्यक्तः पिता स्नेहमपोह्य वै ॥ योगैश्वर्येण बालांस्तान्दर्शयित्वा ततो ययौ ॥ १८ ॥ अयोध्यावासिनः सर्वे बालकान्पुनरागतान् ॥ दृष्टा विसिस्मिरे राजत्राजा चाप्यन्वतप्यत ॥ १९ ॥ अंशुमांश्रोदितो राज्ञा तुरंगान्वेषणे ययौ ॥ पितृव्यखातानुपथं भरमांति दहरो हयम् ॥ २० ॥ तत्रासीनं मुनिं वीच्य कपिलाख्यमधोक्षजम् ॥ अस्तौत्समाहितमनाः प्रांजलिः प्रणतो महान् ॥ २१ ॥ अंशुमा-चुवाच ॥ न परयति त्वां परमात्मनोऽजनो न बुद्धचतेऽद्यापि समाधियुक्तिभिः ॥ कुतः परेतस्य मनःशरीरधीविसर्गसृष्टा वयमप्रकाशाः ॥२२॥ ये देहभाजिख्युणप्रधाना गुणान्विपश्यंत्युत वा तमश्र ॥ यन्मायया मोहितचेतसस्ते विदुः स्वसंस्थं न बहिःप्रकाशाः ॥२३॥ तं त्वामहं ज्ञानधनं स्वभावप्रध्वस्तमायागुणभेदमोहैः ॥ सनंदनाद्यैर्मुनिभिविभाग्यं कथं हि मृढः परिभावयामि ॥ २४ ॥ प्रशांत मायागुणकर्पिलंगमनामरूपं सदसिद्ध-च धीश सच्वतमोरजःकार्याण ताभिये विविधा देवतिर्यङ्नराणां सर्गास्तेषु सृष्टास्तत्रापि वयमप्रकाशा अज्ञाः कुतः पश्यामेत्यर्थः ॥ २२ ॥ अपरे तहि किं पश्यंति तदाह । ये देहमाजस्ते स्वस्मि-न्सम्यक स्थितमपि त्वां न विदुः। किंतु गुणानेव विपर्श्यति। अथवा न गुणानपि तु तम एव पर्श्यति। यतिस्रगुणा बुद्धिरेव प्रधानं येपामतो विहरेव प्रकाशो ज्ञानं येपाम्। बुद्धिपरतंत्रतया जाग्र-स्स्वभयोविषयान्पत्रयंति । सुषुप्तौ तम एव केवलं न तु निर्गुणं त्वाम् । सर्वत्र हेतः । यद्यतः यस्य तव माययेति वा मोहितं चेतो येषां ते ॥ २३ ॥ तथाप्यहं विचारेण ज्ञास्यामीति चेतत्राह । तं स्वामहं विमुदः कथं परिमावयामि विचारयामि । कथंभृतम् । ज्ञानधनं शुद्धज्ञानमृतिम् । स्वत एव प्रध्वस्तौ मायागुणनिमित्तौ भेदमोहौ येषां तैर्विभाव्यं विचित्यम् । अयं भावः । ज्ञानधन-रवास तावुज्ज्ञानिविषयत्वम् । विचाराविषयत्वेऽपि मायागुणैराभभू तोऽहं न विचारे समर्थ इति ॥२४॥ हे प्रशांत ! तस्मान्वां पुरुषं पुराणं केवलं नमामेत्यन्वयः । पुराणपुरुषत्वे हेतुः । मायाया

पूतं जलं यस्याः ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥ प्रसंगाद्रङ्गामाहात्यमाह चतुर्भिः । यस्या जलस्पर्शमात्रेण तच केवलं देहभस्मिभरेव न साक्षात् । त्रक्षणि स्वकृतेन दंडेन हता अपि तां श्रद्धया ये सेवंते इति शेषः ॥ १२ ॥ तत्प्रपंचयति । भस्मीभृतेनांगेन यः संगस्तेन ॥ १३ ॥ १४ ॥ अनंतस्य विशेषणं संनिवेश्येति त्रेगुण्यं देहसंबंधम् ॥ १५ ॥ १६ ॥ नलस्य सखा । अयात्प्राप्तः । तत्स्रतः ऋतपर्णस्य सुतः ॥ १७ ॥ तत्पुत्रः सौदासः ॥ १८ ॥ न रहो न रहस्यम् ॥ १९ ॥ मृगयां चरन्कंचिद्राक्षसं ज्ञान । तस्य आतरं सुमोच । आता पलाय्य गतः ॥ २० ॥ अधमनिष्टम् । शिवः ॥ दधारावहितो गंगां पादपूतजलां हरेः ॥ ९ ॥ भगीरथः स राजर्षिनिन्ये भुवनपावनीम् ॥ यत्र स्वपितणां देहा भस्मीभृताः स्म शेरते ॥ १० ॥ रथेन वायुवेगेन प्रयांतमनुधावती ॥ देशान्पुनंती निर्दग्धानासिंवत्सगरात्मजान् ॥ ११॥ यज्जलस्पर्शमात्रेण ब्रह्मदंडहता अपि ॥ सग-रात्मजा दिवं जग्मः केवलं देहभस्मभिः ॥ १२ ॥ भस्मीभूतांगसंगेन स्वर्गाताः सग्ररात्मजाः ॥ किं पुनः श्रद्धया देवीं ये सेवंते घृतव्रताः ॥ १३ ॥ न ह्येतत्परमाश्चर्यं स्वर्धन्या यदिहोदितम् ॥ अनंतचरणांभोजप्रसृताया भविच्छदः ॥ १४ ॥ सिन्नवेश्य मनो यस्मिञ्छुद्धया मुनयोऽमलाः ॥ त्रैगुण्यं द्वस्त्यजं हित्वा सद्यो यातास्तदात्मताम् ॥ १५ ॥ श्रुतो भगीरथाञ्जज्ञे तस्य नाभोऽपरोऽभवत् ॥ सिंधुद्वीपस्ततस्तस्मादयुतायुस्ततोऽभवत् ॥ १६ ॥ ऋतुपर्णो उनलसखो यो उश्वविद्यामयात्रलात् ॥ दत्त्वा उश्वहृदयं चास्मै सर्वकामस्तु तत्सुतः ॥ १७ ॥ ततः सुदासस्तत्पुत्रो मदयन्तीपतिर्नृपः ॥ आहु-र्मित्रसहं यं वे कल्माषांत्रिमृत कचित् ॥ विसष्टशापाद्रक्षोऽभूदनपत्यः स्वकर्मणा ॥ १८ ॥ राजोवाच ॥ किंनिमित्तो गुरोः शापः सौदासस्य महा-त्मनः ॥ एतद्वेदित्मिच्छामः कथ्यतां न रहो यदि ॥ १९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ सौदासो मृगयां कंचिचरत्रक्षो जघान ह ॥ मुमोच भ्रातरं सोऽथ गतः प्रतिचिकीर्षया ॥२०॥ स चिंतयन्नघं राज्ञः सृद्रूपधरो गृहे ॥ गुरवे भोक्तुकामाय पक्त्वा निन्ये नरामिषम् ॥२१॥ परिवेद्यमाणं भगवा-न्विलोक्याभद्यमंजसा ॥ राजानमशपत्कद्धो रक्षो ह्येवं भविष्यसि ॥ २२ ॥ रक्षःकृतं तद्विदित्वा चक्रे द्वादशवार्षिकम् ॥ सोऽप्यपोऽञ्जलिनाऽऽदाय गुरुं शप्तुं समुद्यतः ॥२३॥ वारितो मद्यंत्या अपो रुशतीः पादयोर्जहौ ॥ दिशः खमवनीं सर्वं पश्यन् जीवमयं नृपः ॥ २४ ॥ राक्षसं भावमापननः पादे कल्मापतां गतः ॥ व्यवायकाले ददशे वनौको दंपती दिजौ ॥ २५ ॥ ज्ञुधार्तो जगृहे विष्रं तत्पत्न्याहाकृतार्थवत् ॥ न भवात्राक्षसः साक्षा-दिच्वाकूणां महारथः ॥ २६ ॥ मदयंत्याः पतिवीर नाधर्मं कर्तुमर्हसि ॥ देहि मेऽपत्यकामाया अकृतार्थं पतिं द्विजय् ॥ २७ ॥ देहोऽयं मानुषो सूदः पाचकस्तद्रूपधरः सन् राज्ञो गृहे वर्तमानः ॥ २१ ॥ अभच्यमंजसा विलोक्य एवं नरमांसव्यवहारेण ॥ २२ ॥ विसष्ठ एव तं शापं द्वादशवार्षिकं चक्रे ॥ २३ ॥ रुशतीस्तीच्णा अपः स्वपादयोर्जही नान्यत्र । तत्र हेतुः । दिशि इति । एवमनेन मित्रसहत्वमपि दर्शितम् । मित्रस्य कलत्रस्य वाचःसहनात् ॥ २४ ॥ तदेवं राक्षसत्वे कल्मापांघित्वे च कारणमुक्त्वा स्वकर्मणा-ऽनपत्य इति यदुक्तं तत्प्रपंचयति । व्यवायकाल इत्यादिना कर्मणा अप्रजा इत्यंतेन । वनमोको निवासो ययोस्तौ वनौकसौ च तौ दंपती च । पृथवपदत्वे सकारलोप आर्पः ॥ २५॥ अकृता-

118211

र्थवद्दीनवत् ॥ २६ ॥ अकृतार्थमसमाप्तरितम् ॥ २७ ॥ २८ ॥ सर्वभृतानामात्मेति भावनयाऽऽराघितित्विच्छुः । यद्वा । सर्वभृतानामात्मभावेन भृतेषु स्थितमपि गुणैरंतिर्दितं ब्रह्मेति संबंधः । पाठां-तरे अंतर्हितः सोऽयित्रत्युत्तरेणान्वयः ॥ २९ ॥ ३० ॥ भ्रणस्य श्रोत्रियस्य । गर्भस्य सत इति वा बभ्रागीः । सतौ मतो भवान्वधं कथं साधु मन्यते इत्यथः ॥ ३१ ॥ क्षणमिष येन विना न जीविष्यामि । सोऽयं यदि मक्षः कियते तर्हि मृतकं यथा मृतप्रायां मां पूर्व भक्षय ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ दिधिषुं गर्भात्रानकर्नारम् ॥ ३४ ॥ आधानान्मयु गत् । ह अक्तात्रज्ञ ! मृत्युपया दर्शितः राजन्पुरुषस्याखिलार्थदः ॥ तस्मादस्य वधो वीर सर्वार्थवध उच्यते ॥ २८ ॥ एप हि ब्राह्मगो विद्वांस्तपःशोलगुगान्वितः ॥ आरिराधियुर्बह्म महापुरुषसंज्ञितम् ॥ सर्वभूतात्मभावेन भूतेष्वंतर्हितं गुणैः ॥ २९ ॥ सोऽयं ब्रह्मर्षिवर्यस्ते राजिषवराद्विभो ॥ कथनर्हति धर्मज्ञ वधं पितुरिवात्मजः ॥३०॥ तस्य साधोरपापस्य भ्रणस्य ब्रह्मवादिनः॥ कथं वधं यथा बम्रोर्मन्यते संमतो भवान् ॥ ३१ ॥ यद्ययं कि उते भवस्तर्हि मां खाद पूर्वतः ॥ न जीविष्ये विना येन क्षणं च मृतकं यथा ॥ ३२ ॥ एवं करुणभाषिण्या विल्पंत्या अनाथवत् ॥ व्याघः पशुमिवास्वादत्सीदासः शापमोहितः ॥ ३३ ॥ ब्राह्मणी वीच्य दिधिषुं पुरुषादेन अक्षितम् ॥ शोचन्त्यात्मानमुर्वीशमशपत्कुपिता सती ॥ ३४ ॥ यस्मानमे अक्षितः पाप कामार्तायाः पतिस्त्वया ॥ तत्रापि मृत्युराधानादकृतयज्ञ दर्शितः ॥ ३५ ॥ एवं मित्रसहं शप्त्वा पतिलोकपरायणा ॥ तदस्थीनि समिद्धे अनौ प्रास्य अर्तुर्गति गता ॥ ३६ ॥ विशापो द्वादशाब्दांते मैथुनाय समुद्यतः ॥ विज्ञाय ब्राह्मणोशापं महिष्या स निवारितः ॥ ३७ ॥ तत ऊर्वं स तत्याज स्त्रामुखं कर्मणाऽप्रजः ॥ विसष्ठस्तदनुद्वातो मदयंत्यां प्रजामधात् ॥३८॥ स वै सप्तसमा गर्भमित्रभ्रन्न व्यजायत् ॥ जघ्नेऽश्मनोदरं तस्याः सोऽश्मकस्तेन कथ्यते॥३९॥ अश्वकानमूरुको जज्ञे यः स्त्रीभिः परिरक्षितः॥ नारीकवन इत्युक्तो निःश्रत्रे मूरुकोऽभवत् ॥४०॥ ततो दशरथस्तस्मात्पुत्र ऐडविड-स्ततः ॥ राजा विश्वसहो यस्य खट्वांगश्चकवर्त्यभूत् ॥ ४१ ॥ यो देवैरियतो दैत्यानवधीद्यधि दुर्जयः ॥ मुहूर्तमायुर्ज्ञात्वैत्य स्वपुरं संदर्ध मनः ॥ ४२ ॥ न मे ब्रह्मकुलात्राणाः कुलदैवान्न चात्मजाः ॥ न श्रियो न मही राज्यं न दाराश्चातिवल्लमाः ॥ ४३ ॥ न वाल्ये अपि मतिर्मह्मप्भमें रमते कचित् ॥ न पश्याम्युत्तमश्ठोकादन्यिक्चन वस्त्वहम् ॥ ४४ ॥ देवैः कामवरो दत्तो मह्यं त्रिभुवनेश्वरैः ॥ न वृणे तमहं कामं भूतभावन-भावनः ॥ ४५ ॥ ये विक्षिप्तेंद्रियिथयो देवास्ते स्वहृदि स्थितम् ॥ न विंद्ति प्रियं शस्वदात्मानं किमुतापरे ॥ ४६ ॥ अथेशमायारिवतेषु ॥३५॥ ३६॥ ३७॥ तदेवं कर्मणा अप्रजः ॥ ३८॥ अविभ्रद्धारेत्यर्थः । न न्यजायत न प्रास्त । अतो वसिष्ठ एव तस्या उद्रमञ्मना जवान । स उत्पन्नः सुतोऽज्ञमकः ॥ ३९ ॥ स्नाभिः संवेष्ट्य परशुरामात्परिरक्षितो नारीकवच इत्युक्तः । निःक्षत्रे सति क्षत्रवंशस्य मूलमभवदतो मूलक इति चोक्तः ॥ ४० ॥ ४१ ॥ प्रसन्नेदे वैवरं वृणीष्वेत्युक्त खट्वांगेनोक्त प्रथमं तावन्म-मायुः कथ्यतामिति । देवैश्रोक्तं ग्रहूर्तमात्रमिति । तज्ज्ञात्वा देवैर्द्त्तेन विमानेन शीघं स्वपुरमेत्य मनः परमेश्वरे संदधे ॥ ४२ ॥ एतदेव स्वसाधुवृत्तानुस्मरणपूवकं तत्कृतेन निश्चयेन दर्शयित ।

श्रीषरी

27.0

गश्रम

नेति सप्तभिः । इ.स्ट्रैवाद्वसकुलात्सकाशान्मे प्राकादयो नातिवल्लभा नातिप्रियाः ॥ ४३ ॥ महां मम ॥ ४४ ॥ भृतभावनो हिन्स्तिसमन्नेव भावना यस्य सोऽहं तं कामं न वृषे ॥४५॥ तत्र हेतुः । य इति । विश्विमानीद्रियाणि धीश्र येपां ते देवा अपि ॥ ४६ ॥ अथ तम्मात्प्रकृत्या स्वभावेनात्मिन रुढं गुणेषु संगं विश्वकर्तुर्भावेन हित्वा तमेवाहं प्रपद्ये ॥४७॥ अन्यभावं देहाद्यमि-मानरूपमज्ञानं हिन्वा ॥ ४८ ॥ स्वं भावमेवाह । यत्ति हिन्यवन्कन्पितं वागाद्यविषयन्वात् । वासुदेव इति यं गुणंति । ब्रह्मण एव भक्तानुग्रहार्थमाविष्कुततनोर्वासुदेवन्वात् ॥४९॥ इति श्रीमद्भागवते महापृराणे नवमस्कंघे टीकायां नवमोऽध्यायः ॥९॥ दशमे प्राह खट्वांगवंशे श्रीरामसंभवम् ॥ तचित्रं च लंकेशं हत्वाऽयोध्यागमावधि ॥१॥ खट्वांगाच दीर्घवाहुः ॥१॥२॥ ऋषि भर्जान्मीकिमुख्यैर्भूरि वर्णितं त्वया मुद्दुः श्रुतं तथापि संद्येपतः कथ्यमानं शृणु ॥ ३ ॥ ग्रंथकोटिभिराकीर्णमद्भूतं रामविक्रमम् ॥ अध्यायद्वयतो वच्यन्ने कश्लोके समस्यति ॥ स कोशलेंद्रः श्रीरामो नोऽस्मानवतात्वातु । कथंभूतः । यो गुर्देशे वितुः सत्यस्य पालनार्थं त्यक्तराज्यः सन् । वद्वादतिसुकुमाराभ्यां पद्भचाम् । तदेवाह । प्रियायाः पाणिनाऽवि स्वर्शे नास्तिक्षमा ययोस्ताभ्यां संगं गुणेषु गंधर्वपुरोपमेषु ॥ रूढं प्रकृत्यात्मनि विश्वकर्तुर्भावेन हित्वा तमहं प्रपद्य ॥ ४७ ॥ इति व्यवसितो बुद्धचा नारायणगृहीतया ॥ हित्वा अ न्यभावमज्ञानं ततः स्वं भावमाश्रितः ॥ ४८ ॥ यत्तद्बद्धा परं सूदममशून्यं शून्यकल्पितम् ॥ भगवान्वापुदेवेति यं गृणंति हि सात्वताः ॥ ४९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे सूर्यवंशानुवर्णने नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ श्रीशुक्र उवाच ॥ खट्वांगाद्दीर्घबाहुश्र रघुस्तस्तस्मात्रश्रुश्रवाः ॥ अजस्ततो महाराज तस्माद्दशरथोऽभवत् ॥ १ ॥ तस्यापि भगवानेष साक्षादुबद्यमयो हरिः ॥ अंशांशेन चतुर्धाऽगात्पुत्रत्वं पार्थितः सुरैः ॥ २ ॥ रामटच्मणभरतशत्रुघ्ना इति संज्ञया ॥ तस्यानुचरितं राजञ्जिषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः ॥ श्रतं हि वर्णितं भृरि त्वया सीतापतेर्मुहुः ॥ ३ ॥ गुर्वर्थे त्यक्त-राज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपद्भवां पियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजितपथरुजो यो हरींद्रानजाभ्याम् ॥ वैरूप्याच्छूर्पणख्याः पियविरहरुषा रोषितभूवि-जृम्भत्रस्ताब्धिबंद्धसेतुः खलदवदहनः कोसलेंद्रोऽवतान्नः ॥ ४ ॥ विश्वामित्राध्वरे येन मारीचाद्या निशाचराः ॥ पश्यतो लह्मणस्यैव हता नैर्ऋत-पुंगवाः ॥ ५ ॥ यो लोकवीरसमितौ धनुरैशमुत्रं सीतास्वयंवरगृहे त्रिशतोपनीतम् ॥ आदाय बालगजलील इवेच्चयष्टिं सच्चीकृतं नृप विकृष्य बभंज मध्ये ॥ ६ ॥ जित्वाऽनुरूपगुणशीलवयोऽङ्गरूपां सीताभिधां श्रियमुरस्यभिलब्धमानाम् ॥ मार्गे त्रजनमृगुपतेर्व्यनयत्प्ररूढं दर्पं महीमकृत यिसरराजवी-प्रतिवनं व्यचरत् । इरींद्रो इनुमान्सुग्रीवो वाध्नुजो लच्मणस्ताभ्यां मृजिताऽपनीता पथरुजामार्गश्रमो यस्य । शूर्पणरूया वेह्रप्यात्कर्णनासिकाच्छेराद्वेतोः तया प्रलोभितेन रावणेनापहारात्त्रियेण विरहस्तेन स्ट्तयाऽऽरोपितयोर्भ्र बोर्बिज् भेणैव त्रस्तोऽव्धिर्यस्मात् । ततस्ति इज्ञापनेन बद्धः सेतुर्येन । ततः खला रावणादय एव दवो वनं तस्य दहनः ॥ ४ ॥ संचेपनो वर्णितं रामचिरतमादित आरम्य विस्तरेणाहः। विश्वामित्राध्वर इत्यादिना यावदुत्तराध्यायसमाप्ति । पदयत एव सन्मणस्य । तमप्यनपेन्यैव इता इत्यर्थः । तन्छब्दानां स कोससेंद्रोऽवतादित्यनेनैवान्वयः ॥ ५ ॥ लोके ये वीरास्तेषां सामती समाजे ऐशं त्रैयंवकं धनुरिच्चयाष्टामव लीलयैवादाय सज्जीकृतमारोषितं विकृष्य मध्ये बभंज।हे नृष ! उग्रं कठिनं गरिष्ठम्। तदाह। वाहकानां त्रिमिः शतैरुपनीतम्। बालगजस्य लीलेव लीला यस्य सः ॥ ६ ॥ अनुरूपाणि स्वयोग्यानि गुणशीलादीनि यस्यास्तां सीतासंज्ञां पूर्वग्रुरस्यमिलब्घो मानो यया तां श्रियं जित्वा घनुर्भगमहानादश्रवणचुभितस्य भृगु-

112311

पतेर्षं व्यनयद्पनीतवान् । कथंभतस्य । त्रिःसप्तकृत्वो राजवीजशून्यां महीं योऽकरोत्तस्य ॥ ७ ॥ इदानीं गुर्वर्ष इति इलोकं विशृण्यन्नाह । य इति । कदाचित्कैकेय्यास्तुष्टेन राज्ञा त्वपेक्षितं दास्यामीति प्रतिश्रुतम् । ततः श्रीरामस्य युवराज्याभिषेकसमये तया भरतस्य राज्यं रामस्य च वने वासः प्राधितस्तदा सत्यपाशेन परिवीतस्य पितुनिदेशमाज्ञां शिग्सा जगृहे । ततो राज्यादिकं त्यवस्वा सभायों वनं ययो । दुस्त्यजस्यापि सहर्पत्यागे दृष्टातः । मुक्तसंगो योगी अमुन्शाणानिवेति ॥ ८ ॥ रक्षसो रावणस्य स्वसुः शूर्पणखाया अशुद्रबुद्धेः सीतां जिन्नुत्तोः कामातुराया इति वा हृष्टं व्यक्तत विकारमनयत् । तस्याः खरत्रिशिरदृषणमुख्या वंधवो वेषु तांश्रतुर्दशसद्दसं ज्ञ्ञान । अपारणीयमलंघ्यमसद्धं कोदंदं पाणी यस्य सः ॥९॥ सीतायाः कथाश्रवणेन दीपितो हृष्टश्रयो यस्य तेन सीतां हिष्यिता स्वस्माद्भीतेन स्वस्याश्रमादपकर्षणार्थं सुष्टं निसुष्टं मारीचं विलोक्ष्य ज्ञ्ञान । कथाभृतम् । अद्भुतेणवपुषा स्वर्णहरिणदेहेनोपलक्षितम् । अतस्य प्रलोभनेनाश्रमतस्तेनायकृष्टः सन् । कं दक्षं यथा उग्रः श्रीरुद्धः ॥ १० ॥ ततश्र रक्षोऽधमेन रावणेनासमक्षमपनीतायाम् । प्रियया वियुक्तो आत्रा लच्चणेन सह कृषणवद्धने चचार । किमभिष्रायः सन् । इत्यनेन प्रकान्ति

जाम् ॥ ७ ॥ यः सत्यपाशपरिवीतिपतुर्निदेशं स्त्रणस्य चापि शिरसा जगृहे सभार्यः ॥ राज्यं श्रियः प्रणियनः सुहृदो निवासं त्यक्त्वा ययौ वनमसु-निव मुक्तसंगः ॥ ८ ॥ रक्षःस्वसुर्व्यकृत रूपमशुद्धबुद्धेस्तस्याः खरित्रशिरदूषणमुख्यवंधून् ॥ जव्ने चतुर्द्शसहस्रमपारणीयकोदंडपाणिरटमान उवास कृच्छुम् ॥ ९ ॥ सीताकथाश्रवणदीपितहच्छयेन सृष्टं विलोक्य नृपते दशकंधरेण ॥ जन्नेऽद्भूतेणवपुपाऽऽश्रमतोऽवकृष्टो मारीचमाशु विशिखेन यथा कमुग्रः ॥ १० ॥ रक्षोऽधमेन वृकविद्विपिनेऽसमचं वैदेहराजदुहितर्युपयापितायाम् ॥ भात्रा वने ऋपणवित्रयया वियुक्तः स्त्रीसंगिनां गतिमिति प्रथयंश्रचार ॥ ११ ॥ दग्वाऽऽत्मकृत्यहतकृत्यमहन्कवंधं सख्यं विधाय कपिभिर्द्यितागतिं तैः ॥ बुद्वाऽध वालिनि हते प्लवगंद्रसैन्यैवेलामगात्स मनुजोऽजभवार्चितांत्रिः ॥ १२ ॥ यद्रोषविश्रमविवृत्तकटाक्षपातसंभ्रांतनकमकरोभयगीर्णघोषः ॥ सिंधुः शिरस्यर्हणं परिगृह्य रूपी पादारविंदमुपगम्य वभाष एतत् ॥ १३ ॥ न त्वां वयं जडिधयोऽनुविदाम भूमन्कूटस्थमादिपुरुषं जगतामधीशम् ॥ यत्सत्त्वतः सुरगणा रजसः प्रजेशा मन्योश्च भूत-पतयः स भवान्गुणेशः ॥ १४ ॥ कामं प्रयाहि जहि विश्रवसोऽवमेहं त्रैटोक्यरावणमवाष्नहि वोरपत्नीम् ॥ वश्नीहि सेतुमिह ते यशसो वितत्यै गायंति दिग्विजयिनो यसुपेत्य भूपाः ॥ १५ ॥ वद्ध्वोदधौ रष्ट्रपतिर्विविधाद्रिक्टैः सेतुं कर्पोद्रकरकंपितभूरुहांगैः ॥ सुप्रीवनीलहन्मत्प्रसुस्रैरनीके-रेण स्त्रीसंगिनां दुःखोदको गित प्रख्यापयन् ॥११॥ आत्मार्थेन कृत्येन कमणा रावणेन सह युद्धेन हतं कृत्यं शास्त्रीयं दहनादिकं यस्य तं जटायुपं पुत्र इव दग्व्या कर्वयं स्वप्रहणाय प्रसारित-बाहुं राक्षसमहन् । अथ वालिनि हते तैः किपिभिद्यिताया गतिं बुद्ध्वा अजभवाभ्यामिचितावंघी यस्य स मनुजो वेलां समुद्रतीरमयात् ॥ १२ ॥ तत्र त्रिरात्रमुपवासेन प्रतीक्षितोऽपि सिंधुर्यदा नोपस्थितस्तदा यस्य रोषांवभ्रमेण क्रोधलीलया विवृत्तो यः कटाचस्तस्य पातेन संश्रांता नका मकराश्च यस्यिन् । भयेन वीणीं प्रस्तः स्तंभितो घोषो येन स सिंधुरेतद्वचयमाणं वभाषे । अर्हणम-र्घादिकम् । रूपी मृतिमान् ॥१३॥ भाषणमेवाह । न त्वामिति द्वाभ्याम् । एतावत्पर्यतं नु निश्चितं त्वां न विदास । न जानीम इत्यर्थः । इदानीं तु ज्ञातोऽसीत्याह । यदिति पृथकपदम् । यस्ये-त्यथः । यद्वशेम्यः सत्त्वादिम्यः सुरगणादयो भवंति स भवानिति ॥१४॥ कामं यथेच्छं जलमाक्रम्यापि प्रयाहि । अवसेहं पुरीपप्रायम् । त्रैलाक्यं राययत्पाकंदयतीति तथा तं जिहि । हे वीर !

श्रीधरी

अ०१०

यद्यपि तव जलं प्रतिवंधकं न भवति तथापीह सेतुं बच्नीहि । तिहं किमर्थम् । ते यशसो विस्ताराय तदेवाह । यं सेतुष्ठुपेत्य दुष्करं कर्मावेच्य त्वद्यशो गास्यन्ति भूपास्तम् ॥ १५ ॥ तद्वाक्यम-भिनंद्य यत्कृतं तदाह । बद्धेति । विविधेरद्रीणां कूटैः शृंगैः सेतुं बद्ध्वाऽग्रे सीतान्वेपणे हनुमतैव दग्धां लंकामाविशत् । कथंभतैः शृंगैः । कपींद्राणां करैः कंपितानि भरुहाणामंगानि शाखादीनि येषु तै: । विभीषणस्य दशा बुद्ध्या । कै: सहाविशत् । सुग्रीवादयः प्रमुखा येपां तैरनीकैः ॥ १६ ॥ ततश्च सा लंका घूणा प्रचित्रता वभव । कथंभता । वानरेंद्राणां वलै रुद्धा विहारादयो यस्याम् । निर्भज्यमाना धिषणादयो यस्यां सा । तत्र विहारः क्रीडास्थानम्।कोष्ठं धान्यागारादि । श्रीः कोशः द्वारं गृहादीनाम् । गोपुरं पुरद्वारम् । सदः सभा । वलमी प्रासादादिपुरोभागाच्छा-दीनि । विटंकः क्षोत्तपालिका । धिपणं वेदिकादि । ऋङ्गाटकं चतुष्पथम् ॥१७॥ रक्षःपतिः रावणः । पुत्रमिंद्रजितं प्रहस्तादींवच समहिनोत्प्रायुंक्त ॥१८॥ असिशुलादिभिर्दुर्गमां तां यातुधान-र्ढंकां विभीषणदृशाऽविशद्यद्रयाम् ॥ १६॥ सा वानरेंद्रवलरुद्धविहारकोष्ठश्रीद्वारगोपुरसदोवलभीविटंका ॥ निर्भज्यमानधिषणध्वजहेमक्रंभ-शंगाटका गजकुलैईदिनीव घूर्णा ॥ १७ ॥ रक्ष:पतिस्तदवलोक्य निकुंभकुंभधूम्राक्षदुर्भुखसुरांतनरांतकादीन् ॥ पुत्रं प्रहस्तमतिकायविकंपनादी-न्सर्वानुगान्समहिनोद्थ कुंभकर्णम् ॥ १८ ॥ तां यातुधानपृतनामसिशूलचापप्रासर्ष्टिशक्तिशरतोमरखड्गदुर्गाम् ॥ सुग्रीवलद्मणमरुत्सुतगंधमादनी-लांगदर्ज्यनसादिभिरन्वितोऽगात् ॥१९॥ तेऽनोकपा रघुपतेरभिपत्य सर्वे द्वंद्वं वरूथिभपत्तिरथाश्वयोधैः ॥ जन्नर्द्रमैगिरिगदेषुभिरंगदाद्याः सीताऽ-भिमर्शहतमंगलरावणेशान् ॥ २०॥ रक्षःपतिः स्वबलनिष्टमवेच्य रुष्ट आरुख यानकमथाभिससार राग्य ॥ स्वःस्यंदने द्यमित मातलिनोपनीते विभाजमानमहनिन्नशितौः चुरप्रैः ॥ २१ ॥ रामस्तमाह पुरुषादपुरीष यन्नः कांताऽसमक्षमसताऽपहृता श्ववते ॥ त्यक्तत्रपस्य फलमद्य जुगुप्सितस्य यच्छामि काल इव कर्तुरलंध्यवीर्यः ॥ २२ ॥ एवं क्षिपन्धनुषि संधितमुत्ससर्ज बाणं सवज्रमिव तद्धद्यं बिभेद् ॥ सोऽसुग्वमन्दशमुखैन्यपति ॥ मानाद्धाहेति जल्पति जने सुकृतीव रिक्तः ॥२३॥ ततो निष्कम्य लंकाया यातुधान्यः सहस्रशः ॥ मंदौदर्यो समं तस्मिन्परुदत्य उपाद्रवन् ॥२४॥ स्वान्स्वान्बंधून्परिष्वज्य लद्मणेषुभिरर्दितान् ॥ रुरुदुः सुस्वरं दीना घ्नंत्य आत्मानमात्मना ॥ २५ ॥ हा हताः स्म वयं नाथ लोकरावण रावण ॥ कं यायाच्छरणं लंका त्वद्विहीना परार्दिता ॥ २६ ॥ नैवं वेद महाभाग भवान्कामवशं गतः ॥ तेजोऽनुभावं सीताया येन नीतो दशा-पृतना सुग्रीवादिभिरन्वितः श्रीरामोऽभ्यगात् । मरुत्सुतो इनुमान् । ऋक्षो जांबवान् ॥ १९ ॥ ते रघुपतेरनीकपा अंगदाद्याः सर्वे रावणस्येभादिभिर्यद्वरूथं सैन्यं तत्र द्वंद्वं यथा भवति तथाऽभि-पत्य संगम्य द्वमादिभिर्जघ्तुः । कान् । सीताया अभिमर्शेन हतं मंगलं यस्य स रावण ईशो येषां तान् ॥२०॥ स्वयलस्य निष्टं नाशमवेच्य रुष्टः कुद्धः सन् यानकं पुष्पकं विमानं रथं वाऽऽरुद्ध श्रीराममभिससार । अथ तं स्वःस्यंदने स्वर्गस्थे इंद्रस्य रथे मातलिनेंद्रसार्थिनोपनीते द्यमति दीप्तियुक्ते विश्राजमानमहनदहन् ॥ २१ ॥ हे पुरुपादपुरीप राक्षसपुरीपप्राय । यद्यसमादपहृता । श्ववत् श्वा यथाऽसमक्षं गृहं प्रविद्य किमिप हरति तद्वत् । तस्माञ्जुगुप्सितस्य कर्मणः कर्तुस्तेऽद्य काल इवालंघ्यवीयोऽहं फलं यच्छामि । अधर्मकर्तुः पुंसः कालो यथा यच्छतीति वा ॥२२॥ रिक्तः श्लीणपुण्यः सुकृती विमानादिव । विमानात्पुष्पकान्स्यपतदिति वा ॥२३॥ वा राक्षसस्त्रीणां विलापमाह । तत इति पंचिमः । मंदं स्वल्पसुद्रं यस्यास्तया रावणभायंया सह ॥२४॥२५॥

118811

्रैरिपिंता पीडिता ॥ २६ ॥ २७ ॥ गृधाणामकं भक्यः । नग्कहेतवे नरकभोगाय ॥२८॥ सांपरायिकमौर्घ्यदेविकम् ॥ २९ ॥ ३० ॥ आत्मनः स्वस्य संदर्धनेन य आह्रादस्तेन विकसन्मुख-पंक्जं यस्यास्ताम् ॥३१॥ यानं पुष्पकम् । आत्म्यां तत्त्वणसुप्रीवाभ्याम् ॥३२। आयुष्टच दत्त्वा तेनापि सहैव ययौ ॥३३॥ गोम्ब्रयक्कयवास्त्रभोजनं आतरं भरतम् ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ स्विशिविगाद्रामं विनाऽयोध्यामप्रविश्न स्वस्य वासं यत्र निर्मितवांस्तरमात्सकाशाद्गीतादिभिर्युक्तो रामं प्रत्युद्यतोऽभिग्नुखं ययौ। ब्रह्मघोषेण महता घोषेण पटिन्द्रः स्वर्णग्साक्ताः कक्षाः प्रांता यासां मिमाम् ॥ २७ ॥ कृतेषा विधवा लंका वयं च कुलनंदन ॥ देहः कृतोऽसं गृधाणामात्मा नरकहेतवे ॥ २८ ॥ श्रीशुक्र उवाच ॥ स्वानां विभीषण-

अके कोसलेंद्रानुमोदितः ॥ पिठुमेधविधानेन यदुक्तं सांपरायिकम् ॥२९॥ ततो ददर्श भगवानशोकविनकाश्रमे ॥ क्षामां स्वविरहव्याधि शिशपा-मुलमास्थिताम् ॥ ३०॥ रामः प्रियतमां भार्यां दीनां वीच्यान्वकंपत् ॥ आत्मसंदर्शनाह्नाद्विकसन्मुखपंकजाम् ॥ ३१ ॥ आरोप्यारुरुहे यानं भातभ्यां हनुमद्यतः ॥ विभीषणाय भगवान्दत्त्वा रक्षोगणेशताम् ॥ ३२ ॥ लंकामायुश्च कल्पांतं ययौ चीर्णव्रतः पुरीम् ॥ अवकीर्यमाणः कुसुमेली-कपालापितैः पांथ ॥ ३३ ॥ उपगीयमानचरितः शतधृत्यादिभिर्मुदा ॥ गोमूत्रयावकं श्रत्वा भ्रातरं वल्कलांवरम् ॥ ३४ ॥ महाकारुणिकोऽतप्यज्ञ-टिलं स्थंडिलेशयम् ॥ ३५ ॥ भरतः प्राप्तमाकर्ण्य पौरामात्यपुरोहितैः ॥ पादुके शिर्रास न्यस्य रामं प्रत्युद्यतो अजम् ॥ ३६ ॥ नंदिग्रामात्स्वशि-विराद्गीतवादित्रनिःस्वनैः ॥ ब्रह्मघोषेण च मुहुः पठद्भिर्वस्रवादिभिः ॥ ३७ ॥ स्वर्णकश्रपताकाभिहें मैश्चित्रध्वजै रथैः ॥ सदश्वैरुक्मसन्नाहेर्भटैः पुरटवर्मभिः ॥ ३८ ॥ श्रेणीभिर्वारमुख्याभिर्भृत्यैश्चेव पदानुगैः ॥ पारमेष्ठचान्युपादाय पण्यान्युचावचानि च ॥ ३९ ॥ पादयोर्न्यपतत्त्रेम्णा प्रक्लि-ब्रहृदयेक्षणः ॥ पाद्के न्यस्य पुरतः प्रांजिव्बिष्पिलोचनः ॥ ४० ॥ तमाश्लिष्य चिरं दोभ्यां स्नापयन्नेत्रजैर्जलैः ॥ रामो लद्दमणसीताभ्यां विषेभ्यो येर्इसत्तमाः ॥ तेभ्यः स्वयं नमश्रके प्रजाभिश्र नमस्कृतः ॥ ४१ ॥ धुन्वंत उत्तरासंगान्पतिं वीच्य चिरागतम् ॥ उत्तराः कोसला माल्यैः किरंतो ननृतुर्मुदा॥ ४२ ॥ पादुके भरतो अह्णाचामरव्यजनोत्तमे ॥ विभीषणः सहुश्रीवः श्वेतच्छत्रं मरुत्युतः ॥ ४३ ॥ धनुर्निषंगाञ्छत्रुवनः सोता तीर्थ-कमंडलुम् ॥ अविश्वदंगदः खङ्गं हैमं चर्मर्चराण्नुप ॥ ४४ ॥ पुष्पकस्थो अन्वितः स्त्रीभिः स्तूयमानश्च वंदिभिः ॥ विरेजे भगवात्राजनग्रहेश्चंद्र इवो-दितः ॥ ४५ ॥ भ्रातृभिर्नदितः सोऽपि होत्सवां प्राविशत्पुरीम् ॥ प्रविश्य राजभवनं गुरुपत्नीः स्वमातरम् ॥ ४६ ॥ गुरून्ययस्यावरजानपूजितः प्रत्यपूज्यत् ॥ वैदेही त्रदमणश्चेव यथावत्सम्पेयतुः ॥ ४७ ॥ पुत्रान्स्वमात्रस्ताग्तु प्राणांस्तन्व इवोत्थिताः ॥ आरोप्यांकेऽभिषिंचंत्यो वाष्पोधे ताभिः पत्राक्ताभिः हैमैरिति चत्वारि रथिविशेषणानि ॥३७॥२८॥ पारमेष्ठचानि राजाहीणि छत्रचामरादीनि ॥ ३९ ॥ प्रेम्णा प्रक्तिनं हृद्यमीक्षणे नेत्रे च यस्य ॥ ४० ॥ नेत्रजैजेलैः स्नाप-यकाश्विष्य येऽईसत्तमाः कुलबुद्धास्तेम्योऽपि नमनं चक्रे ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ अयोध्याप्रवेशप्रमाह । पादुके इति सार्द्धेक्षिभिः ॥ ४३ ॥ धनुद्रच निपंगी च तान् । ऋक्षराट् जांववान् ॥ ४४ ॥

श्रीघरी

॥ ४५ ॥ गुरुपत्नीः कैकेय्याद्याः ॥ ४६ ॥ वयस्यानवरजांश्च । यथावद्नुक्रमेण सम्रुपेयतुः ॥ ४७ ॥ वाष्पीचैरमिषिचंत्यः शुचः शोकान्त्रिज्ञहुः । शेषं स्पष्टम् ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५१ ॥ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ इति नवमस्कंधे टीकायां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ ततश्चैकादशेऽयोष्यामावसत्रनुजैः सह ॥ यज्ञादि यच्चकारेशोरामस्तदनुगण्येते ॥ १ ॥ १ ॥ २ ॥ र्विजहः शुत्रः ॥ ४८ ॥ जटा निर्मुच्य विधिवत्कुलवृद्धैः समं गुरुः ॥ अभ्यषिनवयैवेदं चतुःसिंधु नलादिभिः ॥४९॥ एवं ऋनशिरःस्नानः सुवासाः स्रग्व्यलंकृतः ॥ स्वलंकृतेः सुवासोभिर्भातृभिर्भार्यया वभौ ॥ ५० ॥ अग्रहीदासनं भात्रा प्रणिपत्य प्रसादितः ॥ प्रजाः स्वधर्मनिरता वर्णाश्रमगुणा-न्विताः ॥ जुगोप पितृवद्रामो मेनिरे पितरं च तम् ॥ ५१ ॥ त्रेतायां वर्तमानायां कालः कृतसमोऽभवत् ॥ रामे राजिन धर्मज्ञे सर्वभूतसुखावहे ॥५२॥ वनानि नद्यो गिरयो वर्षाणि द्वीपसिंधवः ॥ सर्वे कामदुघा आसन्प्रजानां भरतर्षभ ॥५३॥ नाधिव्याधिजराग्छानिदुःखशोकभयक्कमाः ॥ मृत्युश्वानिच्छतां नासीद्रामे राजन्यधोक्षजे ॥ ५४ ॥ एकपत्नीव्रतधरो राजर्षिचरितः शुचिः ॥ स्वधर्मं गृहमेधीयं शिक्षयनस्वयमाचरन् ॥ ५५ ॥ प्रेम्णाऽनुवृत्त्या शीलेन प्रश्रयावनता सती ॥ धिया हिया च भावज्ञा भर्तुः सीताऽहरन्मनः ॥ ५६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे रामचरिते दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ भगवानात्मनात्मानं राम उत्तमकल्पकैः ॥ सर्वदेवमयं देवमीज आचार्यवान्मखैः ॥ १ ॥ होत्रे-<u>ऽददाहिशं प्राचीं ब्रह्मणे दक्षिणां प्रभुः ॥ अध्वर्यवे प्रतीचीं च उदीचीं सामगाय सः ॥ २ ॥ आचार्याय ददौ रोषां यावती भुस्तदंतरा ॥ मन्यमान</u> इदं कुत्स्नं ब्राह्मणो र्व्हति निःस्पृहः ॥ ३ ॥ इत्ययं तदलंकारवासोभ्यामवशेषितः ॥ तथा राज्यपि वैदेही सौमंगल्यावशेषिता ॥ ४ ॥ ते तु ब्रह्मण्यदे-वस्य वात्सल्यं वीच्य संस्तुतम् ॥ प्रीताः क्किन्नधियस्तस्मै प्रत्यप्येंदं बभाषिरे ॥ ५ ॥ अपत्तं नस्त्वया किं नु भगवन्भुवनेश्वर ॥ यत्रोऽन्तर्हृदयं विश्य तमो हंसि स्वरोचिषा ॥ ६ ॥ नमो ब्रह्मण्यदेवाय रामायाकुंठमेधसे ॥ उत्तमश्लोकधुर्याय न्यस्तदंडार्पितांत्रये ॥ ७ ॥ कदाचिल्लोकजिज्ञासुगूढो रात्र्यामलक्षितः ॥ चरन्वाचो अशृणोद्रामो भार्यामुह्रिश्य कस्यचित् ॥ ८ ॥ नाहं बिभर्मि त्वां दुष्टामसतीं परवेश्मगाम् ॥ स्त्रीलोभी विभयात्सोतां रामो नाइं भजे पुनः ॥ ९ ॥ इति लोकाइहुमुखादुदुराराध्यादसंविदः ॥ पत्या भीतेन सा त्यक्ता प्राप्ता प्राचेतसाश्रमम् ॥ १० ॥ अंतर्वत्न्या गते काले यमो सा सुषुवे सुतौ ॥ कुशो लव इति रूयातौ तयोश्रके किया मुनिः ॥ ११ ॥ अंगदश्चित्रकेतुश्च लदमणस्यात्मजौ समृतौ ॥ तत्तः पुष्कल इत्यास्तां भरतस्य महीपते ॥ १२ ॥ सुबाहुः श्रुतसेनश्र शत्रुघ्नस्य बभूवतुः ॥ गंधर्वान्कोटिशो जघ्ने भरतो विजये दिशाम् ॥ १३ ॥ तदीयं धन-तदन्तरा तासां दिशां मध्ये यावती भूस्तां ब्राह्मण एवाईतीति मन्यमानः ॥ ३ ॥ अयं श्रीरामः । तत्तदा । सौमङ्गल्यमाभरणादिकं तावन्मात्रमवशेषितं यस्याः । तद्वचितिरक्तं हिरण्यादि सर्व द्दावित्यर्थं ॥ ४ ॥ ५ ॥ किमप्रत्तं सर्वं दत्तमित्यर्थः । विश्य प्रविष्यः ॥ ६ ॥ न्यस्तदंडैर्सुनिभिर्पितौ चित्तं न्यस्तावंत्री यस्य तस्मै । तेष्वपितावंत्री येनेति वा ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ असंविदो-

ऽज्ञात । प्राचेतसो वाल्मीकिस्तस्याश्रमं प्राप्ता ॥ १० ॥ अंतर्वत्नी गर्भिणी । क्रिया जातकर्पाद्याः ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ ईथरोऽपि शुत्रो रोद्धुं नाराक्रोत् ॥ १६ ॥ न चातिचित्रमेतत् । स्त्रीपुंसोः प्रसंग आसक्तिः । त्राममावहतीति तथा । तिमक्तेग्छगार्षः । पाठांतरं सुगमम् । कियुनेति प्रामंगिकोक्तिः ॥ १७ ॥ अग्निहोत्रमजुरोत् । प्रसुः रामः ॥ १८ ॥ आत्मज्योतिर्निजं घाम ॥ १९ ॥ जलिधवंधनमस्त्रपृगैश्च रक्षमां वध इतीदं कविभिराश्चर्यमिव वर्णितमपि यशः स्तुतिर्न भवति । तत्र हेतुः । अधिकसाम्याम्यां विमृक्तं वाम प्रमात्रो यस्य तस्य कि कपयः सहायाः । अतः सुग्रीवाद्याश्रयणं यथा लीलामात्रं तथैवेरमपि । युक्तं चैतदित्याह । सुराणां याञ्चयाऽऽत्ता स्वीकृता लीलार्था तसुर्येन तस्य ॥ २० ॥ एवंविधलीलाप्रयोजनं दुर्शयन्यणः मति । यस्य यशो नृपाणां युधिष्टिरादीनां सदःसु ऋषयो मार्कंडेयादयो गायन्ति । दिगिमेन्द्राणां पट्टवदामरणरूपम् । तत्पर्यंतं व्याप्तमित्यर्थः । नाकपाला देवा वसुषाला वसुधापालाश्च तेषां मानीय सर्वं राज्ञे न्यवेदयत् ॥ शत्रुव्नश्च मधोः पुत्रं लवणं नाम राज्ञसम् ॥ हत्वा मधुवने चक्रे मथुरां नाम वै पुरीम ॥ १४ ॥ मुनौ निक्षिप्य

तनयौ सीता भर्त्रा विवासिता ॥ ध्यायंती रामचरणौ विवरं प्रविवेश ह ॥ १५ ॥ तच्छुत्वा भगवात्रामो रुंधन्निप धिया शुनः ॥ स्मरंस्तस्य गुणांस्तांस्तान्नाशकोद्रोद्धमीश्वरः ॥ १६ ॥ स्त्रीपुंत्रसंग एताद्दक्सर्वत्र त्रासमावहः ॥ अपीश्वराणां किमुत ग्राम्यस्य गृहचेतसः ॥१७॥ तत ऊर्धं ब्रह्मचर्यं धारयन्नजुहोत्प्रभुः ॥ त्रयोदशाब्दसाहस्रमग्निहोत्रमखंडितम् ॥ १८ ॥ स्मरतां हृदि विन्यस्य विद्धं दंडककंटकैः ॥ स्वपादपल्छवं राम आत्म-ज्योतिरगात्ततः ॥ १९ ॥ नेदं यशो रष्ठपतेः सुरयाच्ञयात्तलीलातनोरधिकसाम्यविमुक्तधाम्नः ॥ रत्नोवधो जलिवववनमस्रपूर्गेः किं तस्य शत्रुहनने कपयः सहायाः ॥ २० ॥ यस्यामलं नृपसदःसु यशोऽधुनाऽपि गायंत्यघष्नमृषयो दिगिभेंद्रपट्टम् ॥ तन्नाकपालवसुपालकिरीटजुष्टपादांबुजं रघुपति शरणं प्रपद्ये ॥ २१॥ यः स स्पृष्टोर्शभदृष्टो वा संविष्टोरनुगतोर्शप वा ॥ कोशलास्ते ययुः स्थानं यत्र गच्छन्ति योगिनः ॥२२॥ पुरुषो रामचिरतं श्रवणैरुपधारयन् ॥ आनुशंस्यपरो राजन्कर्मबन्धैविमुच्यते ॥ २३ ॥ राजोवाच ॥ कथं स भगवात्रामो भ्रातुन्वा स्वयमात्मनः ॥ तस्मिन्वा तेऽन्व-वर्तंत प्रजाः पौराश्च ईश्वरे ॥ २४ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ अथादिशहिग्विजये आतुं स्त्रिभुवनेश्वरः ॥ आत्मानं दर्शयन्स्वानां पुरीमैन्नत सानुगः ॥ २५ ॥ आसिक्तमार्गां गंधोदैः करिणां मदसीकरैः ॥ स्वामिनं प्राप्तमाळोक्य मत्तां वा सुतरामिव ॥ २६ ॥ प्राप्तादगोपुरसभाचैत्यदेवगृहादिषु ॥ विन्यस्तहेमकलशैः पताकाभिश्र मंडितान् ॥ २७ ॥ पूगैः सवृंदै रंभाभिः पहिकाभिः सुवाससाम् ॥ आदशैरंशुकैः स्राग्भः कृतकौतुकतोरणाम्

किरीटैर्जुब्टं पादांबुजं यस्य तं रघुपांतम् । पाठांतरे तत्तस्य रघुपतेर्नाकपालादिभिर्जुब्टं पादांबुजं प्रपद्य इत्यर्थः ॥ २१ ॥ स रामः । संविष्ट उपवेशितोऽनुगतो वा यैस्ते काशलद्शवासिनः सर्वेऽपि यत्र योगिनो गच्छन्ति तत्स्थानं ययुः ॥२२॥ आनुशंस्यपर उपशमनिष्ठः सन्विग्रुच्यते ॥ २३ ॥ स रामः स्वयं कथमवर्तत अ तृन्प्रति वा कथमवर्तत । कथंभूतान् । आत्मन आत्मांशभूतान् । तिसमन्वा ईश्वरे ते भात्रादयोऽनु अनंतरं कथमवर्ततेति प्रश्नत्रयम् ॥ २४ ॥ तत्र श्रीरामस्य भात्रादिषु प्रवृत्तिप्रकारमाह । अर्थात । अनेनैव भातृणामपि तदाज्ञाऽनुसारितया प्रवृत्तिरुक्ता । अथ सिंहासनस्वीकारानंतरम् ॥२५॥ पुरीं वर्णयति त्रिभिः । गंथोदकैर्मद्विद्वभिश्वासिक्ता मार्गा यस्यास्ताम्। सुतरां मत्तामिव समृद्धाम् । वा इति वितर्के । पाठांतरे । वासितगां वासितां कामोन्मत्तां

गामिवेत्यर्थः ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ पौराणां तस्मिन्वृत्तिमाह । तप्रपेयुरिति वराहरूपेण त्वयोद्धृतामिमां पृथ्वीं पाहीति ॥ २९ ॥ प्रजानां तस्मिन्वृत्तिमाह । ततः प्रजा इति ॥३०॥ स्वयं कथमवर्ततेत्यस्योत्तरमाह । अथेति यावत्समाप्ति । स्वगृहं प्रविष्टः संस्तस्मिन रेम इति पंचमेनान्वयः । गृहं वर्णयति । सार्द्वेश्विभिः । अनंता येऽखिलानां रत्नादीनां कोशास्तैराह्यम् । अनद्यां उर्वः परिच्छदा यस्मिन् ॥ ३१ ॥ विद्वममया उद्वेश देहल्यो येषु तैर्द्वारेः । रवन्छैः स्थलैः वतीयांतानां मंडितिमिति वृतीयेनान्वयः ॥ ३२ ॥ वाससां मणिगणानां चांशुकैर्दीप्तिभिः । चित् चैतन्यं तद्वदुल्लसौरुज्वलैः। यद्वा। चित्रंति वर्वाचत् वैद्यर्यस्तंभादिषु यथाशोभग्रुज्वलेष्ठीकाफलैमंडितिमत्यर्थः। कान्ताः कमनीयाः कामोपपत्तयो योगसाधनानि ताभिः ॥३३॥ भूपणानां भूषणभृतैः

॥ २८ ॥ तमुपेयुस्ततस्तत्र पौरा अर्हणपाणयः ॥ आशिषो युयुजुर्देव पाहीमां प्राक्त्वयोद्धताम् ॥ २९ ॥ ततः प्रजा वीच्य पतिं चिरागतं दिद्द-क्षयोत्सृष्टगृहाः स्त्रियो नराः ॥ आरुह्य हर्म्याण्यरविंदलोचनमतृष्ठनेत्राः कुसुमैरवाकिरन् ॥ ३०॥ अथ प्रविष्टः स्वगृहं जुष्टं स्वैः पूर्वराजिभः ॥ अनंताखिलकोशाब्यमनम्योंरुपरिन्छदम् ॥ ३१ ॥ विद्रुमोदुंबरद्वारैवेँदूर्यस्तंभपंक्तिभिः ॥ स्थलैर्मारकतैः स्वच्छैर्मातं स्फटिकभित्तिभिः ॥ ३२ ॥ चित्रस्रिभः पट्टिकाभिर्वासोमणिगणांशुकैः ॥ मुक्ताफलैश्चिदुल्लासैः कांतकामोपपत्तिभिः ॥ ३३ ॥ धूपर्दापैः सुरिभिर्मिर्दितं पुष्पमंहितैः ॥ स्त्रीपुंभिः सरसंकाशैर्ज्षष्टं भूषणभूषणैः ॥ ३४ ॥ तस्मिन्स भगवानामः स्निग्धया प्रिययेष्ट्या ॥ रेमे स्वारामधीराणामृषयः सीतया किछ ॥ ३५ ॥ बुभुजे च यथाकालं कामान्धर्ममपीडयन् ॥ वर्षपूर्गान्वहत्रणामभिध्यातांत्रिपल्लवः ॥ ३६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे श्रीरामोपाख्याने एका-दशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ कुशस्य चातिथिस्तस्मानिषधस्तत्सुतो नभः ॥ पुंडरीकोऽथ तत्पुत्रः च्लेमधन्वाऽभवत्ततः ॥ १ ॥ देवानी-कस्ततोऽनीहः पारियात्रोऽथ तत्सुतः॥ ततो बलस्थलस्तस्माद्वज्ञनाभोऽर्कसंभवः॥ २॥ खगणस्तत्सुतस्तस्माद्विधृतिश्चाभवत्सुतः॥ ततो हिरण्य-नामो अबुद्योगाचार्यस्तु जैमिनेः ॥ ३ ॥ शिष्यः कौशल्य आध्यातमं याज्ञवल्क्यो अध्यगाद्यतः ॥ योगं महोदयमृषिईदयग्रंथिभेदकम् ॥ ४ ॥ पुष्यो हिरण्यनाभस्य भ्रवसंधिस्ततो अभवत् ॥ सुदर्शनो अभिवर्णश्र शीघस्तस्य मरुः सुतः ॥ ५ ॥ यो असावास्ते योगसिद्धः कलापप्राममाश्रितः ॥ कलेरंते सूर्यवंशं नष्टं भावियता पुनः ॥ ६ ॥ तस्मात्प्रसुश्रुतस्तस्य संधिस्तस्याप्यमर्षणः ॥ महस्वांस्तत्सुतस्तस्माद्विश्वसाह्वो उन्वजायत ॥ ७ ॥ ततः प्रसेन-जित्तस्मात्तक्षको भिवता पुनः ॥ ततो बृहद्वलो यस्तु पित्रा ते समरे हतः ॥ ८ ॥ एते हीच्वाकुभूपाला अतीताः शृण्वनागतान् ॥ बृहद्वलस्य

॥ ३४ ॥ ३५ ॥ नृणां मध्ये। यद्वा । नृणां नृभिर्गभध्यातमंत्रिपञ्चवं यस्येति ॥३६॥ इति श्रीमद्भागवते नवमस्कंघे टीकायामेकादशोऽध्यायः ॥११॥ द्वादशे रामपुत्रस्य कुशस्यान्त्रय उच्यते ॥ एविमन्त्रवाकुपुत्रस्य शशादस्येरितोऽन्वयः ॥ १ ॥ कुशस्य रामपुत्रस्यातिथिः सुतोऽभवत् ॥१॥ अर्कसंभवोऽर्कस्यांशात्संभृतः ॥२॥ ततो विधृतेहिरण्यनाभः । कथंभृतः । जैमिनेः शिष्यो योगा-चार्यः ॥३॥ तदाह । यतःसकाशात् कौशल्यो याज्ञवलक्य ऋषिराध्यात्मं योगमध्यगात् । महांत उदयाः सिद्धया यस्मिस्तम् । हृदयग्रंथेभेंदकं च ॥४॥५॥ मरुं विशिनाष्ट । योऽसाविति । पुनर्भावियता गारदा।

भाविष्यित ।। ६ ।। ७ ।। पित्राऽभिमन्युना ।। ८ ।। ९ ।। १० ।। ११ ।। तत्तरमादिमित्रजित् ॥ १२ ।। १३ ॥ १४ ॥ निष्ठा वंशस्य स्थितिस्तस्या अंतः ॥१५॥ तदेवाह । इच्चाक्रुणामिति ॥ १६ ॥ इति श्रीमन्द्रागवते महापुराणे नवमस्कंघे टीकायां द्वादशोऽष्यायः ॥ १२ ॥ इच्चाकोरेव पुत्रस्य निमेर्वशस्योदशे ॥ वर्ण्यते जिल्लारे यत्र ब्रह्मज्ञा जनकाद्यः ॥१॥ निमेरौरसः पुत्रो नाभृदिति दर्शयन्कथामाह । निमिरित्येकादशिमः । सत्रमारम्य वसिष्ठमृत्विजमष्टत वत्रे ॥ १ ॥ तं शकस्य मखं निर्वत्यं । प्रतिपालय प्रतीक्षस्वेति गृहपतिर्निमः ॥ २ ॥ इदं जीवितं चलपस्थिरं

भविता पुत्रो नाम बृहद्रणः ॥ ९ ॥ उरुकियस्ततस्तस्य वत्सवृद्धो भविष्यति ॥ प्रतिब्योमस्ततो भानुर्दिवाको वाहिनीपतिः ॥ १० ॥ सहदेवस्ततो वीरो बृहदश्वो अथ भानुमान् ॥ प्रतीकाश्वो भानुमतः सुप्रतीको अथ तत्सुतः ॥११॥ भविता मरुदेवो अथ सुनक्षत्रो अय पुष्करः ॥ तस्यांतरिक्षस्तत्पुत्रः सुतपास्तदिमत्रजित् ॥ १२ ॥ बृहद्राजस्तु तस्यापि वर्हिस्तस्मात्कृतंजयः ॥ रणंजयस्तस्य सुतः संजयो भविता ततः ॥ १३ ॥ तस्माच्छाक्योऽथ शुद्धोदो लांगलस्तत्सुतः स्मृतः ॥ ततः प्रसेनजित्तस्मात्बुद्रको भिवता ततः ॥ १४ ॥ रणको भिवता तस्मात्सुरथस्तनयस्ततः ॥ सुभित्रो नाम निष्ठांत एते बाईद्वलान्वयाः ॥ १५ ॥ इच्वाकूणामयं वंशः सुमित्रांतो भविष्यति ॥ यतस्तं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वे कलो ॥ १६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कंधे इच्वाकुवंशवर्णनं नाम द्वादशोऽध्यायः॥१२॥ श्रीशुक उवाच ॥ निमिरिच्वाकुतनयो वसिष्ठमत्रुतर्तिजम् ॥ आरभ्य सत्त्रं सोऽप्याह शकेण प्राग्वृतोऽस्मि भोः ॥१॥ तं निर्वत्योगमिष्यामि तावन्मां प्रतिपालय ॥ तृष्णीमासीदुहपतिः सोऽपींद्रस्याकरोन्मखम् ॥ २ ॥ निमिश्रलमिदं विद्वान्सत्त्रमार्भतात्मवाद् ॥ ऋत्विग्भिरपरैस्तावन्नागमद्यावता गुरुः ॥ ३ ॥ शिष्यव्यतिक्रमं वीद्य निर्वर्त्य गुरुरागतः ॥ अशपत्पत्पतता हो निमेः पंडितमानिनः ॥ ४ ॥ निमिः प्रतिददौ शापं गुरवे अधर्मवर्तिने ॥ तवापि पतता हो लोभाद्धर्ममजानतः ॥ ४ ॥ इत्युत्स-सर्ज स्वं देहं निमिरध्यात्मकोविदः ॥ मित्रावरुणायोर्जज्ञे उर्वश्यां प्रपितामहः ॥ ६ ॥ गंधवस्तुषु तद्देहं निधाय मुनिसत्तमाः ॥ समाप्ते सत्त्रयागे अथ देवानूचुः समागतान् ॥ ७ ॥ राज्ञो जीवतु देहो प्यं प्रसन्नाः प्रभवो यदि ॥ तथेत्युक्ते निमिः प्राह माभून्मे देहवंधनम् ॥८॥ यस्य योगं न वांछंति वियोगभयकातराः ॥ भजंति चरणांभोजं मुनयो हरिमेधसः ॥ ९ ॥ देहं नावरुरुत्सेऽहं दुःखशोकभयावहम् ॥ सर्वत्रास्य यतो मृत्युर्मतस्यानामुदके यथा ॥ १० ॥ देवा ऊचुः ॥ विदेह उष्यतां कामं लोचनेषु शरीरिणाम् ॥ उन्मेषणिनमेषाभ्यां लिक्षितोऽध्यात्मसंस्थितः ॥ ११ ॥ अराजकभयं नृणां विद्वान् ॥ ३ ॥ इंद्रस्य मखं निर्वत्यागतो गुरुः शिष्यस्य व्यतिक्रममन्यायं वीच्य निमेर्देहः पतित्वत्यशपत् ॥४॥४॥ उर्वशीदर्शनात्स्कन्नं रेतस्ताभ्यां कुंमे निषिक्तं तस्पात्प्रपितामहो विसिष्ठो जज्ञे । तदाह । मित्रावरुणयोरिति । तथा च श्रुतिः । कुंमे रेतः सिपिचतुः समानमिति ॥६॥७॥ यदि प्रसन्नाः प्रभवः समर्थाश्चेत्तिहि जीवत्वत्यूचुः ॥ ८ ॥ यस्य देहस्य योगं न वांछंत्यपि तु मोक्षायैव भजंति ॥ ९ ॥ १० ॥ निमिविदेह एव सन्नुष्यतां वसतु कामं यथेच्छम् । एवं सति युष्माभिः प्रार्थितं जीवितमस्य भविष्यति न च देहवंध इति भावः। स चाध्यात्ममंस्थितो लोच- श्रीघरी

37023

नयोः स्थितः सम्नुनमेपणनिमेपाभ्यां तत्प्रवर्तकत्वेन लक्षितो वर्तत इति शेषः ॥११॥ तदेवं मृतादपि निमेर्देहाद्वंशप्रवृत्तिं दर्शयति । अराजकभयमिति ॥१२॥ तस्यान्वर्थानि त्रीणि नामान्याह । जनमनाऽसाधारणेन । जन एदं जनकः । यद्वा । स्वदेहद्वारा जनकत्वात्स निमिर्जनकोऽभूदित्यर्थः । मिथिला येन निर्मिता इत्यनेन व्युत्पर्यंतरमर्थादुक्तम् ॥ १३॥ १४॥ सुघृत् सुघृतिस्तस्य पिता ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ तस्य केशिष्वजस्य भानुमान् ॥ २१ ॥ २२ ॥ तत्तस्मात्सुपार्श्वकः ॥ २३ ॥ अग्निसंभवोऽग्नेरंशात्संभृतः ॥ २४ ॥ यद्यस्मात्सुभाषणः मन्यमाना महर्षयः ॥ देहं ममंथुः सम निमेः कुमारः समजायत ॥१२॥ जन्मना जनकः सोऽभूद्वैदेहस्तु विदेहजः॥ मिथिलो मथनाज्ञातो मिथिला येन निर्मिता ॥१३॥ तस्मादुदावसुस्तस्य पुत्रोऽभून्नंदिवर्धनः ॥ ततः सुकेतुस्तस्यापि देवरातो महीपते ॥१४॥ तस्मादुद्ववस्तस्य महावीर्यः सुधृत्पिता ॥ सुधृतेर्धृष्टकेतुर्वै हर्यश्वो ऽथ मरुस्ततः ॥ १५॥ मरोः प्रतीपकस्तस्माञ्जातः क्रतिरथो यतः ॥ देवमीढस्तस्य सुतो विश्रु नो ऽथ महाधृतिः॥ १६॥ क्रतिरातस्ततस्त-स्मान्महारोमा अथ तत्सुतः ॥ स्वर्णरोमा सुतस्तस्य हस्वरोमा व्यजायत ॥१७॥ ततः सीरध्वजो जज्ञे यज्ञार्थं कर्षतो महीम् ॥ सीता सीरायतो जाता तस्मात्सीरध्वजः स्मृतः ॥१८॥ कुशध्वजस्तस्य पुत्रस्ततो धर्मध्वजो नृप ॥ धर्मध्वजस्य द्वौ पुत्रौ कृतध्वजमितध्वजौ ॥ १९ ॥ कृतध्वजात्केशिध्वजः खांडिक्यस्तु भितध्वजात् ॥ कृतध्वजसुतो राजन्नात्मविद्याविशारदः ॥२०॥ खांडिक्यः कर्मतत्त्वज्ञो भीतः केशिध्वजादुदूतः ॥ भानुमांस्तस्य पुत्रोऽभूच्छ-तद्यम्नस्तु तत्सुतः ॥२१॥ शुचिस्तत्तनयस्तस्मात्सनद्वाजस्ततोऽभवत् ॥ ऊर्ध्वकेतुः सनद्वाजादजोऽथ पुरुजित्सुतः ॥२२॥ अरिष्टनेमिस्तस्यापि श्रुतायु-स्तत्सुपार्श्वकः ॥ ततश्चित्ररथो यस्य चेमधीर्मिथिलाधिपः ॥२३॥ तस्मात्समरथस्तस्य सुतः सत्यरथस्ततः ॥ आसीदुपगुरुस्तस्मादुपगुप्तोऽग्निसंभवः ॥ २४ ॥ वस्वनंतो अथ तत्पुत्रो युयुधो यत्सुभाषणः ॥ श्रुतस्ततो जयस्तस्माद्विजयो अस्मादृतः सुतः ॥ २५॥ श्रुनकस्तत्सुतो जज्ञे वीतहन्यो धृति-स्ततः ॥ बहुलाश्वो धृतेस्तस्य कृतिरस्य महावशी ॥ २६ ॥ एते वै मिथिला राजन्नात्मविद्याविशारदाः ॥ योगेश्वरप्रसादेन द्वंद्वैर्मुक्ता गृहेष्विप ॥२७॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कंधे निमिवंशानुवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः॥ १३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ अथातः श्र्यतां राजन्वंशः सोमस्य पावनः ॥ यस्मिन्नेलादयो भूपाः कीत्यैते पुण्यकीर्तयः ॥ १ ॥ सहस्रशिरसः पुंसो नाभिहृदसरोरुहात् ॥ जातस्यासीत्सुतौ धातुरितः पितृ-समो गुणैः ॥ २ ॥ तस्य दृग्योऽभवत्पुत्रः सोमोऽमृतमयः किल ॥ वित्रीषध्युड्गणानां ब्रह्मणा कल्पितः पतिः ॥ ३ ॥ सोऽयजद्राजसूयेन विजित्य भुवनत्रयम् ॥ पत्नीं बृहस्पतेर्दर्पात्तारां नामाहरद्वलात् ॥ ४ ॥ यदा स देवगुरुणा याचितो अभिच्णशो मदात् ॥ नात्यजत्तत्कृते जज्ञे सुरदानविन-। २५॥२६॥ योगेश्वरा याञ्चवन्क्यादयस्तेषां प्रसादेन ॥ २७॥ इति श्रीमद्भागवते नवमस्कंघे टीकायां त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ चतुर्दशादिभिः सोमवंशमाहासमाप्तितः ॥ यसिमञ्जलादयो भूषाः कीत्यंते पुण्यकीर्तयः॥ १॥ चतुर्दशे गुरोः पत्न्यां तारायां सोमजाद्बुधात् ॥ जातश्रैलः पहुर्वस्यामायुग्रुख्यानजीजनत् ॥ २। १॥ २॥ दग्म्यः आनंदाश्रुम्यः। अतएवामृतमयः। किले-

त्याश्चर्ये। पाठांतरे दशो नेत्रात्। वच्यमाणदर्पकारणमाह विश्वेति ॥ ३ ॥ सोमस्य पुत्रो बुध इति कथाद्वारेणाह । पत्नी मिति सार्धेर्नविभः ॥ ४ ॥ तत्कृते तित्रिमित्तम् ॥ ५ ॥ सुराणां दान-वानां च विश्वहे कारणमाह । शुक्क इति । असुरैः सिंहतः उद्धरमग्रहीदित्यर्थः । संधिरापः । गुरोः सुतं चृहस्पितमग्रहीत् । अंगिरसः सकाशात्त्राप्तविद्यो हर इति प्रसिद्धिः ॥ ६ ॥ ७ ॥ निवेदिनो विज्ञापितः । विश्वकृद्बद्धा । अवदबुष्यत ॥ ८ ॥ चृहस्पितराह । त्यज त्यजेति । परैराहितं गर्भम् । गर्भे त्यक्ते भस्मीकरिष्यतीति विभ्यतीं प्रत्याह । नाहमिति । सांतानिकः संतानार्थी । सांतानिके इति पांठे हे सत्पुत्रे इत्यर्थः ॥ ९ ॥ १० ॥ १२ ॥ १३ ॥ रहः एकांते ॥ १३ ॥ पुरुरवस उर्वश्यामायुत्रमुखाः पटपुत्रा जाता इति वक्तं कथामाह । तस्येत्यादिना यावत्समाप्ति ॥ १४॥

ग्रहः ॥ ५ ॥ शुक्रो बृहस्पतेर्द्वेषादग्रहीत्सासुरोड्डपम् ॥ हरो गुरुसुतं स्नेहात्सर्वभूतगणावृतः ॥ ६ ॥ सर्वदेवगणोपेतो महेंद्रो गुरुमन्वयात ॥ सुरा-सरविनाशोऽभूत्समरस्तारकामयः ॥ ७ ॥ निवेदितोऽथांगिरसा सोमं निर्भत्सर्य विश्वकृत् ॥ तारां स्वभन्नें प्रायच्छदंतर्वत्नीमवैत्पतिः ॥ ८ ॥ त्यज त्यजाश दुष्प्रज्ञे मत्त्वेत्रादाहितं परैः ॥ नाहं त्वां भरमसात्कुर्यां स्त्रियं सांतानिकः सति ॥ ९ ॥ तत्याज त्रीडिता तारा कुमारं कनकप्रभम् ॥ स्पृ-हामांगिरसञ्चके क्रमारे सोम एव च ॥ १० ॥ ममायं न तवेत्युचैस्तस्मिन्विवदमानयोः ॥ पप्रच्छुर्ऋपयो देवा नैवोचे ब्रीडिता तु सा ॥ ११ ॥ कुमारो मातरं प्राह कुपितो अलिक जुया ॥ किं नावो चस्यसद्भुते आत्मा अवद्यं वदाशु मे ॥ १२ ॥ ब्रह्मा तां रह आहूय समप्राक्षीच सांत्वयन ॥ सोमस्येत्याह शनकैः सोमस्तं तावदप्रहीत् ॥ १३ ॥ तस्यात्मयोनिरकृत बुध इत्यभिधां नृप ॥ बुद्धचा गंभीरया येन पुत्रेणापोद्धराण्मुदम् ॥ १२ ॥ ततः पुरूरवा जज्ञे इलायां य उदाहतः ॥ तस्य रूपगुणौदार्यशीलद्रविणविक्रमान् ॥ १५ ॥ श्रुत्वौर्वशींद्रभवने गीयमानान्सुर्पिणा ॥ तदंतिकपुपे-याय देवी स्मरशरादिता ॥ १६ ॥ मित्रावरुणयोः शापादापन्ना नरलोकतास् ॥ निशम्य पुरुषश्रेष्ठं कंर्पमिव रूपिणम् ॥ १७ ॥ धृतिं विष्टभ्य ललना उपतस्थे तदंतिके ॥ स तां विलोक्य नृपतिर्हर्षेणोत्फुल्ललोचनः ॥ उवाच श्रुहणया वाचा देवीं हष्टतनूरुहः ॥ १८ ॥ राजोवाच ॥ स्वागतं ते वरारोहे आस्यतां करवाम किस् ।। संरमस्व मया साकं रितनों शाश्वतीः समाः ।। १९ ।। उर्वश्युवाच ।। कस्यास्त्विय न सञ्जेत मनो दृष्टिश्च सुंदर ॥ यदंगांतरमासाद्य च्यवते ह रिरंसया ॥ २० ॥ एतावुरणको राजन्न्यासो रक्षस्व मानद ॥ संरंस्ये भवता साकं श्ठाद्यः स्त्रीणां वरः स्मृतः ॥ २१ ॥ घृतं मे वीर भद्त्यं स्यान्नेचे त्वा उन्यत्र मैथुनात् ॥ विवाससं तत्तथेति प्रतिपेदे महामनाः ॥ २२ ॥ अहो रूपमहो भावो नरलोकविमोह-

॥ १५ ॥ १६ ॥ नतु देवी कुतो मनुष्यस्यांतिकष्ठपागच्छेत्तत्राह । मित्रावरुणयोः शापान्नरलोकतां मनुष्यभावमापन्ना सती ॥ १७ ॥ १८ ॥ नौ आवयो रितरिस्त्वित ॥ १९ ॥ यस्य तवां-गांतरं वक्ष आसाद्य रिरंसया रंतुमिच्छया ह स्फुटं न च्यवते नापयाति । यद्यस्मादिति वा ॥२०॥ शापावसाने भापाभगिमपेण जिगमिपोस्तस्या भापावंधमाह । एताविति द्वाम्याम् । उरणकौ मेपौ न्यासो निचेपरूपो रक्षस्व। यः श्लाव्यः स एव स्त्रीणां बरः स्मृतः । अतो विजातीयत्वं न दोप इति भावः ॥२१॥ हे बीर ! घृतं मे भच्यं स्यात् । अमृतं वा आज्यमिति श्रुतेः । देवानां श्रीधरी

37088

चामृताशित्वात् । मैथुनादन्यत्र विवाससं त्वां नेक्षिष्ये । इति प्रतिपेदेऽङ्गीकृतवान् ॥ २२ ॥ तदेवाह । अहो इति ॥२३॥२४॥ पद्मक्तिंजन्कस्य गंध इत्र गंधो यस्यास्तस्या मुखामोदेन मुपितः प्रलोभितः सन् ॥ २५ ॥ महां मम ॥२६॥ महारात्रे मध्यरात्रे। महानिशा द्वे घटिके रात्रौ मध्यमयामयोरिति स्मृतेः ॥२७॥ जिगमियोस्तस्याः परुयोक्तिमाह । इताऽस्मीति सार्थेन । नपुंसा नपुंसकेन ॥२८॥ यथा नारी तथा संत्रस्तः शेते ॥२९॥३०॥ विद्युतो विशिष्टद्यतिमंतो व्यद्योतंत दीप्तिमकुर्वत। यद्या । तदैत्र तिहतः प्राक्ताशंतेत्यर्थः । नग्नमैक्षत। अतो भाषाभंगान्निर्जगामेति क्षेयम् ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ तस्याः सखीश्च पंच वीच्य । सक्तं शोभनं वचनम् । अहो जाये इत्यादि ॥ ३३ ॥ तदेवार्थत आह । अहो इति द्वाभ्याम् । अनिर्वृत्य मत्कृतां निर्वृतिमप्राप्य । पाठांतरे नम् ॥ को न सेवेत मनुजो देवीं त्वां स्वयमागताम् ॥ २३ ॥ तया स पुरुषश्रेष्ठो रमयंत्या यथाईतः ॥ रेमे सुरविहारेषु कामं चैत्ररथादिषु ॥२४॥ रममाणस्तया देव्या पद्मिकंजल्कगंधया ॥ तन्मुखामोदमुषितो मुमुदे ऽहर्गणान्वहून् ॥ २५ ॥ अपश्यन्तर्वशीमिन्द्रो गंधर्वानसमनोदयत् ॥ उर्वशीरहितं मह्ममास्थानं नातिशोभते ।। २६ ॥ त उपेत्य महारात्रे तमिस प्रत्युपस्थिते ॥ उर्वश्या उरणी जहर्न्यस्तौ राजिन जायया ॥ २७ ॥ निशम्याऋंदितं देवी पुत्रयोनींयमानयोः ॥ हता अस्यहं कुनाथेन नपुंसा वीरमानिना ॥ २८ ॥ यद्विश्रंभादहं नष्टा हतापत्या च दस्युभिः ॥ यः होते निशि संत्रस्तो यथा नारी दिवा पुमान ॥ २९ ॥ इति वाक्सायकैर्विद्धः प्रतोत्रैरिव कुंजरः ॥ निशि निश्चिंशमादाय विवस्नो अध्यद्भवद्भुषा ॥ ३० ॥ ते विसृज्योरणौ तत्र व्यद्योतंत स्म विद्यतः ॥ आदाय मेषावायांतं नममैक्षत सा पतिम् ॥ ३१ ॥ ऐलोऽपि शयने जायामपश्यन्विमना इव ॥ तिचतो विह्वलः शोचन्बभ्रामोन्मत्तवन्महीम् ॥ ३२ ॥ स तां वीश्य कुरुत्तेत्रे सरस्वत्यां च तत्सखीः ॥ पंच प्रहृष्टवदनाः प्राह सूक्तं पुरूरवाः ॥ ३३ ॥ अहो जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरे न त्यक्तमईसि ॥ मां त्वमद्याप्यनिर्वृत्य वचांसि कृणवावहै ॥ ३४ ॥ सुदेहोऽयं पतत्यत्र देवि दूरं हृतस्त्वया ॥ खादंत्येनं वृका गृश्रास्त्वत्प्रसादस्य नास्पदम् ॥ ३५ ॥ उर्वश्युवाच ॥ मा मृथाः पुरुषोऽसि त्वं मास्म त्वाद्युर्वका इमे ॥ कापि सख्यं न वे स्त्रीणां वृकाणां हृदयं यथा ॥ ३६ ॥ स्त्रियो ह्यकरुणाः ऋरा दुर्मर्षाः प्रियसाहसाः ॥ इनन्त्यल्पार्थे ५ विश्रव्धं पति भ्रातरमप्युत ॥३७॥ विधायालीकवि-श्रंभमज्ञेषु त्यक्तसौहदाः ॥ नवं नवमभीप्संत्यः पुंश्रल्यः स्वैरवृत्तयः ॥ ३८ ॥ संवत्सरांते हि भवानेकरात्रं मयेश्वर ॥ वत्स्यत्यपत्यानि च ते भविष्यं-त्यपराणि भोः ॥ ३९ ॥ अंतर्वत्नीमुपालभ्य देवीं स प्रययो पुरम् ॥ पुनस्तत्र गतो अद्वांत उर्वशीं वीरमातरम् ॥ ४० ॥ उपलभ्य मुदा युक्तः समु-वास तया निशाम् ॥ अथैनमुर्वशी प्राह कृपणं विरहातुरम् ॥ ४१ ॥ गंधर्वानुपधावेमांस्तुभ्यं दास्यंति मामिति ॥ तस्य संस्त्वतस्तुष्टा अमि-मां निर्वृतिमगमियत्वा मंत्राननुक्त्वेति वा वचांसि कृणवावहै गोष्ठीः करवावहै ॥ ३४ ॥ सुदेहोऽतिकमनीयोऽयं मम देहः ॥ ३५ ॥ पुरूरवो मा मृथा इत्यादि तस्याः सक्तं तद्प्यर्थत आह । मा सृथा इति चतुर्भिः। मा म्रियस्व पुरुषोऽसि। अतो धैर्यमावहेति भावः। इमे वृकाः प्रसिद्धा इंद्रियाणि वा त्वा इति त्वां मास्म अद्युर्भक्षयेयुः। इन्द्रियवशो मा भवेत्यर्थः॥३६॥ प्रिये निमित्ते साहसं यासाम् ॥३७॥३८॥ तं सांत्वयति । संवत्सरांत इति ॥ ३९ ॥ अपराणीति वचनादंतर्वत्नीग्रुपलम्य ज्ञात्वा ॥ ४० ॥ ४१ ॥ अनेनाग्निना कर्म कृत्वा तद्वशादुर्वशीं प्राप्स्यतीत्यमि-

प्रायेणाग्निस्थाली दुः। स तु तां स्थालीमेवोर्वशीं मन्यमानस्तया सिंदतो वने विचरन्यमुर्वशी किंत्वग्निस्थालीत्यबुद्ध्यत ॥४२॥ ततश्च तां स्थालीं वने स्थापयित्वा गृहान्गस्या निशि नित्यं तामेव ध्यायतस्तस्य मनिस त्रेतायां त्रयी अवर्तत कर्मवोधकं वेदत्रयं प्रादुरभृत् ॥४३॥ ततः स्थालीस्थानं गतः सन् शम्या गर्में जातमश्चर्यं विलच्यास्मन्नमात्रग्निस्ताति विशेषेग लक्षयित्वा तेनाश्चर्थेन हे अरणी कृत्वाऽगिन ममंथेति श्रेषः। शमीगर्भादगिन ममथेति श्रुतिः ॥४४॥ मंथनप्रकारमाह । अधरारणिमुर्वशीं ध्यायन्त्रन्याग्णमात्मानं ध्ययन्न नयोमध्ये यत्काष्ठं तत्प्रजननं पृतं ध्यायन् । तथा च मंत्रः। उर्वश्यास्यायुरिस पुरुरवा इति ॥४५॥ तेन तस्य कृतान्त्रिमंथनाद्विभावसुरगिनर्जातः। कथंभृतः। जातं वेदो धनं भोग्यं यस्मात्। स च त्रय्या विद्वयेनाधानसं-स्कारेण । त्रिवृदाहवनीयादिरूपः सन्याज्ञा पुरुरवमा पृत्रत्वे किल्पतः। पृण्यलोकप्रापकत्वात् ॥ ४६ ॥ तदाह तेनेति ॥४७॥ नन्यनादिर्वेदत्रययोधितो बाह्मणादीनामिद्राद्यनेकदेवयजनेन स्वर्गस्थाली दृन्पे ॥ उर्वशी मन्यमानस्तां सोऽबुद्धत्यत चरन्यने ॥ ४२ ॥ स्थाली न्यस्य वने गत्वा गृहास्तां ध्यायतो निशि ॥ त्रेतायां संप्रवृत्तायां

मनिस त्रय्यवर्तत ॥ ४३ ॥ स्थालिस्थानं गतोऽश्वत्थं शमीगर्भं विल्ह्य सः ॥ तेन हे अरणी कृत्वा उर्वशीलोककाम्यया ॥ ४४ ॥ उर्वशीं मंत्रतो ध्यायन्नधरारणिमुत्तराम् ॥ आत्मानमुभयोर्मध्ये यत्तर्प्रजननं प्रभुः ॥ ४५ ॥ तस्य निर्मथनाञ्चातो जातवेदा विभावसुः ॥ त्रय्या स विद्यया राज्ञा पुत्रत्वे किल्पितिस्वृत् ॥ ४६ ॥ तेनायजत यज्ञेशं भगवंतमधोक्षजम् ॥ उर्वशीलोकमिन्विच्छन्सर्वदेवमयं हरिम् ॥ ४७ ॥ एक एव पुरा वेदः प्रणवः सर्ववाङ्मयः ॥ देवो नारायणो नान्य एकोऽन्निर्वणं एव च ॥ ४८ ॥ पुरूरवस एवासीत्त्रयो त्रेतामुखे नृप ॥ अनिना प्रजया राजा लोकं गांधवमियिवान् ॥ ४९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कधे ऐलोपाल्याने चतुर्रशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ श्रीशुक्त उवाच ॥ ऐलस्य चोर्वशीन्गर्भात्यडासन्नात्मजा नृप ॥ आयुः श्रुतायुः सत्यायू रयोऽथ विजयो जयः ॥ १ ॥ श्रुतायोर्वसुमानपुत्रः सत्यायोश्च श्रुतंजयः ॥ रयस्य स्त एकश्च जयस्य तनयोऽमितः ॥ २ ॥ भीमस्तु विजयस्याथ कांचनो होत्रकस्ततः ॥ तस्य जहुः स्तुतो गंगां गंड्रपीकृत्य योऽपिवत् ॥ जह्नोस्तु पूरुस्तत्युत्रो बलाकश्चात्मजोऽजकः ॥३॥ ततः कुशः कुशस्यापि कुशांबुर्मू त्यो वसुः ॥ कुशनाभश्च चत्वारो गाधिरासीत्कुशांबुजः ॥४॥ तस्य सत्यवतीं कन्याम्विकोऽयाचत दिजः ॥ वरं विसदशं मत्वा गाधिर्भार्गवमन्नवीत ॥४॥ एकतः श्यामकर्णानां हयानां चंद्रवर्चसाम्॥ सहस्रं दीयतां शुल्कं कन्यायाः

प्राप्तिहेतुः कर्ममार्गः कथं सादिरिव वर्ण्यते तत्राह । एक एवेति द्वाभ्याम् । पुरा कृतयुगे सर्ववाङ्मयः सर्वासां वाचां वीजभूतः प्रणव एक एव । वेदो देवश्च नारायण एक एव । अग्निश्चैक एव लौकिकः । वर्णश्चैक एव हंसो नाम ॥ ४८ ॥ वेदत्रयी तु पुरूरवसः सकाशादासीत् । एथिवान्प्राप । अयं भावः । कृतयुगे सन्वप्रधानाः प्रायशः सर्वेऽपि ध्यानिनष्ठाः । रजःप्रधाने तु त्रेतायुगे वेदादिविभागेन कर्ममार्गः प्रकटो वभूवेति ॥४९॥ इति श्रीमद्भागवते नवमस्कंघे टीकायां चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ ततः पंचदशे गाधिरैलपुत्रान्थयेऽजिन ॥यदीहित्रसुतो रामः कार्ववीयमहन् रुषा ॥ १ ॥ १ ॥ सुग्रहत्वायान्पादिक्रमेण श्रुतायुप्रभृतिपण्यां वंशनाह । श्रुतायोशित्यादिना । एक एकसंज्ञः । अमितस्तत्संज्ञः ॥ २ ॥ जिल्लोः प्रस्तस्य वलाकस्तस्याजकः ॥ ३ ॥ ४ ॥ गाधेः पुत्रो विश्वामत्रो ब्रह्मपित्रमुदित्युत्तराध्यायांते वच्यति । गाधेरभूनमहातेजा इत्यादिना । तत्र तावत्तदुपोद्धातत्वेन भृगुवंशसंभवस्य ऋवीकस्य चरित्रं प्रसक्तानुप्रसक्तेन च परश्चरामावतारचारतमाह ।

श्रीघा

अ०१५

तस्य सत्यवतीमित्यादिना। विसदशमननुरूषम्। भागवमृचीकम् ॥५॥ दक्षिणवामयोरेकतः क्यामः कर्णो येपाम्। सर्विस्मन्नगे चन्द्रस्येव वर्चो येपाम्। न चेदमि पर्याप्तमस्मत्कन्यायाः। यतः कुशिकाः कौशिका वयम् ॥६॥७॥ उभयमेनैः पत्नये ब्राह्मपेनैः श्वश्र्वे तु क्षान्नौरित्यर्थः॥८॥ यावत्स्नात्वा म्रानिकांगतस्तावद्भार्यायां भर्तुस्नेहाधिक्यात्पुत्र्याः सत्यवत्याश्वरुं श्रेष्ठं मत्वा तया मात्रा सत्यवती याचिता सती ब्राह्ममंत्राभिमंत्रितं स्वचरुं मात्रे अयच्छत्प्रादात्। मातुश्वरुं क्षात्रमंत्राभिमंत्रितं स्वयमददादत्॥९॥ कष्टं जुगुष्मितम्। तदेवाह। ते पुत्रो घोरो भविष्यति आता तु ब्रह्म-वित्तमो भविष्यतीति॥१०॥ एवं माभूदिति प्रसादितो भागव आह। अथ तिहं पौत्रो घोरो भविष्यति। जमदिग्नः पुत्रोऽभवदित्यर्थः॥११॥ सा च सत्यवती कौशिकी नद्यभृत्॥१२॥ भागव-

कुशिका वयम् ॥ ६ ॥ इत्युक्तस्तन्मतं ज्ञात्वा गतः स वरुणांतिकम् ॥ आनीय दत्त्वा तानश्वानुपयेमे वराननाम् ॥ ७ ॥ स ऋषिः प्रार्थितः पत्न्या श्वश्वा चापत्यकाम्यया ॥ श्रपित्वोभयेमैत्रैश्वरं स्नातुं गतो मुनिः ॥८॥ तावत्सत्यवती मात्रा स्वचरुं याचिता सती ॥ श्रेष्ठं मत्वा तयाऽयञ्बन्मात्रे मातुरदत्स्वयम् ॥ ९ ॥ तिव्वज्ञाय मुनिः प्राह पत्नीं कष्टमकारषीः ॥ घोरो दंडधरः पुत्रो आता ते ब्रह्मवितमः ॥ १० ॥ प्रसादितः सत्यवत्या मैवे भूदिति भार्गवः ॥ अथ तिहं भवेत्यौत्रो जमदिग्नस्ततोऽभवत् ॥ ११ ॥ सा चाभूत्सुमहापुण्या कौशिकी लोकपावनी ॥ रेणोः सुतां रेणुकां वे जमदिग्नस्वाह याम् ॥ १२ ॥ तस्यां वे भार्गवत्रस्ते सुता वसुमदादयः ॥ यवीयान् जज्ञ एतेषां राम इत्यभिविश्रुतः ॥ १३ ॥ यमाहुर्वासुदेवांशं हैययानां कुलांतकम् ॥ श्वःसहकृत्वो य इमां चक्रे निःक्षत्रियां महीम् ॥ १४ ॥ यदीयान् जज्ञ एतेषां राम इत्यभिविश्रुतः ॥ रजस्तमोष्टनमहन्फल्सुन्यिप कृतेहिस् ॥ १५ ॥ राजोवाच ॥ किं तदंहो भगवतो राजन्यैरजितात्मिः ॥ कृतं येन कुलं नष्टं श्वत्रियाणामभीच्णशः ॥ १६ ॥ श्रीसुक उवाच ॥ हेहयानामधिपतिरर्जुनः चित्रपर्षभः ॥ दत्तं नारायणस्यांशमाराध्य परिकर्मभिः ॥ १७ ॥ बाहून्दशशतं लेभे दुर्धर्यत्वमरातिषु ॥ अन्याहतेन्द्रयोजःश्रीतेजोवीर्यशोबलम् ॥ १८ ॥ योगेश्वरत्वमैश्वर्यं गुणा यत्राणिमादयः ॥ चचाराव्याहतगतिलोतं स्वशितःसिरज्ञलैः ॥ नामृष्यत्तस्य तद्वीर्यं वीरमानी दशाननः ॥ २१ ॥ गृहीतो लील्या क्षाणां समचं कृतिकित्वयः ॥ माहिष्मत्यां सिन्नस्वां सिन्नस्वा । २२ ॥ स एकदा तु मृगयां

ऋषेर्जमदग्नेः सुताः ॥ १३ ॥ १४ ॥ अनीनशन्त्राशयामास । तदेवाह । रजस्तमोवृत्तमित । पाठांतरे सुगमम् ॥ १५ ॥ १६ ॥ कार्तवीर्यार्जनेन कृतमपराध वक्तुं तस्य दर्पहेतुमैश्चर्यादिकमाह । हैहयानामिति पर्डामः । परिचर्यामिर्द्तं दत्तात्रेयमाराष्यम् ॥ १७ ॥ अव्याहतमिद्रियादिकं च लेमे ॥ १८ ॥ यत्र यस्मिन्नैश्वर्येऽणिमादयो गुणाः ॥ १९ ॥ रेवांमिस नर्मदाजले सितं नर्मदाम् ॥ २० ॥ रावणादिग्विजये माहिष्मत्याः समीपे नर्मदायां देवपूजां कुर्वस्तेन प्रवाहस्यावरोधात्प्रतिस्नोतसः सत्यास्तस्याः सरितो जलैर्विष्ठावितं स्वशिवरमालच्य तस्य तद्वीरं न सेहे ॥ २१ ॥ तत्रश्च कृतिकिन्विषः कीर्डतमिमिमिवतं प्रवृत्तः सन्गृहीतो माहिष्मत्यां स्वपुर्यां किपरिव सिक्रदश्च पुनक्चावज्ञया येन मुक्तः ॥ २२ ॥ इदानीं तत्रकृतमपराधं दश्चयन्नाह । स एकदेत्यान

दिना ॥ २३॥ अईणमातिथ्यादि । इविष्मत्या कामधेन्वा ॥२४॥ तदईणं नाद्रियत तस्मिन्नातुष्यत् । यतोऽग्निहोत्यां होमधेनौ मामिलायः सहैहयो हैहयैः सह वर्तमानः ॥ २५ ॥ दर्पाद्धेनोः ऋषेर्हावर्धानीमग्निहोत्रधेतुं हर्तुं नरानचोदयन्प्रेग्तिवान् ॥ २६ ॥ २७ ॥ सतुणं कार्मुकं चर्म चादाय ॥ २८ ॥ ऐणेयं चर्म कृष्णाजिनमंत्ररं यस्य ॥ २९ ॥ ३० ॥ प्रहरनपरश्चघो यस्य । मनश्चा-निलक्ष तयोरिवीजो वीर्यं यस्य । परेपां चक्रं सैन्यं खद्यतीति तथा । छिन्ना भुजा ऊरवः कंधराश्च येपाम् । इता खता वाहनानि च येपां ते वीरा निपेतः ॥ ३१ ॥ विष्टुकणाश्चर्मादयो यस्य विचरन्विजने वने ॥ यहच्छयाऽऽश्रमपदं जमदग्नेरुपाविशत् ॥ २३ ॥ तस्मै स नरदेवाय मुनिरईणमाहरत् ॥ स सैन्यामात्यवाहाय हविष्मत्या तपोधनः ॥२४॥ स वीरस्तत्र तदृष्ट्वा आत्मैश्वर्यातिशायनम् ॥ तन्नाद्रियताऽग्निहोत्र्यां सामिलापः सहेहयः ॥२५॥ हविर्धानीमृपेर्दर्यान्नरान्हर्तुम-चोदयत ॥ ते च माहिष्मतीं निन्युः सवत्सां कंदतीं बलात् ॥२६॥ अथ राजिन निर्याते राम आश्रम आगतः॥ श्रुत्वा तत्तस्य दौरात्म्यं चुकोधा-हिरिवाहतः ॥ २७ ॥ घोरमादाय परशुं सतूणं चर्म कार्मुकम् ॥ अन्वधावत दुर्धवों मृगेन्द्र इव यूथपम् ॥ २८ ॥ तमापतंतं भृगुवर्यमोजसा धनुर्धरं बाणपरश्वधायुधम् ॥ ऐणेयचर्मांबरमर्कथामभिर्युतं जटाभिर्दृहरो पुरीं विशन् ॥२९॥ अचोदयद्धस्तिरथाश्वपत्तिभिर्गदासिवाणिष्टशतिहनशक्तिभिः ॥ अक्षौहिणीः सप्तदशातिभीषणास्ता राम एको भगवानसूदयत् ॥३०॥ यतो यतो उसौ प्रहरत्परश्वधो मनोऽनिलौजाः परचक्रसूदनः ॥ ततस्ततिरिक्षन्न-भुजोरुकंधरा निषेतुरुव्याः हतसूतवाहनाः ॥ ३१ ॥ दृष्टा स्वसैन्यं रुधिरौघकर्दमे रणाजिरे रामकुठारसायकैः ॥ विवृक्णचर्मध्वजचापविग्रहं निपातितं हैहय आपतद्रुषा ॥ ३२ ॥ अथार्जुनः पंचशतेषु बाहुभिर्धनुःषु बाणान्युगपत्स संदर्ध ॥ रामाय रामोऽस्त्रभृतां समग्रणीस्तान्येकथन्वेषुभिराच्छिन-त्समम् ॥ ३३ ॥ पुनः स्वहस्तैरचलान्मुधंऽविषानुत्सिप्य वेगादिभधावतो युधि ॥ भुजान्कुठारेण कठोरनेमिना चिच्छेद् रामः प्रसभं त्वहेरिव ॥ ३४ ॥ कृत्तबाहोः शिरस्तस्य गिरेः शृंगमिवाहरत् ॥ इते पितरि तत्पुत्रा अयुतं दुहुवुर्भयात् ॥ ३५ ॥ अग्निहोत्रोमुपावर्त्यं सवत्सां परवीरहा ॥ समुपेत्याश्रमं पित्रे परिक्किष्टां समर्पयत् ॥ ३६ ॥ स्वकर्म तत्कृतं रामः पित्रे आतृभ्य एवं च ॥ वर्णयायास तच्छुत्वा जमदिग्नरभाषत ॥ ३७ ॥ राम राम महाबाहो भवान्पापमकारषीत् ॥ अवधीन्नरदेवं यत्सर्वदेवमयं वृथा ॥ ३८ ॥ वयं हि ब्राह्मणास्तात समया र्इणतां गताः ॥ यया छोक-गुरुदेंवः पारमेष्ठचिमयात्पदम् ॥ ३९ ॥ क्षमया रोचते लद्दमीर्वाह्मी सौरी यथा प्रभा ॥ चिमिणामाशु भगवांस्तुष्यते हरिरीश्वरः ॥ ४० ॥ राज्ञो मूर्द्वाविसक्तस्य वधो ब्रह्मवधाद्गुरुः ॥ तीर्थसंसेवया चांहो जहांगाच्युतचेतनः ॥ ४१ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे पंचद-॥ ३२ ॥ पंचशतेषु धनुःषु सोऽर्जुनो रामाय संदधे। एकमेव धनुर्यस्य सः। पाठांतरे एक एव वंधः संधानं येपां तैरिपृभिः। तानि धनूंपि समं सह तत्क्षणमेवाच्छिनत् ॥ ३३॥ मृधे साधन-भतानचलानं त्रिपां श्वीतिक्षप्याभिधावतस्तस्य भुजांश्चिच्छेद । अहेः फणा इवेत्यर्थः ॥ ३४ ॥ समर्पयत्समार्पयत् ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ अर्हणतां पूज्यताम् ॥ ३९ ॥ सीरी सूर्यस्य प्रभेव

श्रीघरी

37.96

॥ ४० ॥ तीर्थसंसेवया चकाराद्यमनियमैश्र । अच्युते चेतना चित्तं यस्य सः ॥४१॥ इति श्रीमद्भागवते नवमस्कंधे टीकायां पंचदशोऽध्यायः ॥१५॥ पोडशेऽथार्जुनमुतैर्जमदग्नौ इते मुहुः ॥ रामात्क्षत्रवधः प्रोक्तो विश्वामित्रस्य चान्वयः ॥१॥१॥२॥ किंचिदीपचित्ररथे गंधर्वराजे स्पृहा यस्याः सा । किंचिन्न सस्पारेति वा ॥३॥ कलशं पुरोधायाग्रे निधाय ॥ ४ ॥ व्यमिचारं मानसं ज्ञात्वा ।। ५ ॥ आज्ञाऽतिलंघिनां आतृणां मातुश्च वधे संचोदितः सन् मुनेर्यः समाधिस्तपश्च तयोः प्रभावज्ञः। यदि न हन्यां तिर्हं समापि शप्तुं समर्थः यदि तु हन्यां तिर्हं मिय संतुष्टः शोऽध्यायः ॥१५॥ श्रीशुक उवाच ॥ पित्रोपशिक्षितो रामस्तथेति कुरुनंदन ॥ संवत्सरं तीर्थयात्रां चरित्वाऽऽश्रयमात्रजत् ॥१॥ कदाचिद्रेणुका याता गंगायां पद्ममालिनम् ॥ गंधर्वराजं क्रीडंतमप्सरोभिरपश्यत ॥ २ ॥ विलोकयंती क्रीडंतमुदकार्थं नदीं गता ॥ होमवेलां न सस्मार किंत्रिचित्ररथे स्पृहा ॥ ३ ॥ कालात्ययं तं विलोक्य मुनेः शापविशंकिता ॥ आगत्य कलशं तस्थौ पुरोधाय कृतांजिलः ॥ ४ ॥ व्यभिचारं मुनिर्जात्वा पत्न्याः प्रकुपितो अबवीत् ॥ व्रतैनां पुत्रकाः पापामित्युक्तास्ते न चिकरे ॥ ५ ॥ रामः संबोधितः पित्रा आतुन्मात्रा सहावधीत् ॥ प्रभावज्ञो मुनेः सम्यवस-माधेस्तपसश्च सः ॥ ६ ॥ वरेण छंदयामास प्रीतः सत्यवती सुतः ॥ वहे हतानां रामो अपि जीवितं चाँसमृतिं वधे ॥ ७ ॥ उत्तस्थु स्ते कुशिलनो निद्रा-पाय इवांजसा ॥ पितुर्विद्वांस्तपोवीर्यं रामश्रके सुहृद्वधम् ॥ ८ ॥ येऽर्जुनस्य सुता राजन्स्मरंतः स्विपतुर्वधम् ॥ रामवीर्यपराभूता लेभिरे शर्म न कचित् ॥ ९ ॥ एकदाऽऽश्रमतो रामे सभातरि वनं गते ॥ वैरं सिसाधयिषवो लब्धिच्छिद्रा उपागमन् ॥१०॥ दृष्ट्राऽग्न्यगार आसीनमावेशितिधयं मुनिम् ॥ भगवत्युत्तमश्लोके जन्तुस्ते पापनिश्रयाः ॥ ११ ॥ याच्यमानाः कृपणया राममात्राऽतिदारुणाः ॥ प्रसह्य शिर उत्कृत्य निन्युस्ते क्षत्रवं-धवः ॥ १२ ॥ रेणुका दुःखशोकार्ता निच्नंत्यात्मानमात्मना ॥ राम रामेहि तातेति विचुकोशोचकैः सती ॥१३॥ तदुपश्रत्य दूरस्थो हा रामेत्या-र्तवत्स्वनम् ॥ त्वरयाऽऽश्रममासाद्य दहशे पितरं हतम् ॥ १४ ॥ तद्दःखरोषामर्षार्तिशोकवेगविमोहितः ॥ हा तात साधो धर्मिष्ठ त्यक्त्वाऽस्मान्स्व-र्गतो भवान् ॥ १५ ॥ विल्पेवं पितुर्देहं निधाय भ्रातृषु स्वयम् ॥ प्रगृह्य परशुं रामः क्षत्रांताय मनो दधे ॥ १६ ॥ गत्वा माहिष्मतीं रामो ब्रह्मघविहतिश्रियम् ॥ तेषां स शीर्षभी राजन्मध्ये चक्रे महागिरिम् ॥ १७ ॥ तद्रक्तेन नदीं घोरामब्रह्मण्यभयावहाम् ॥ हेतुं कृत्वा पितृवधं चत्रेऽ-मंगलकारिणि ॥ १८ ॥ त्रिःसप्तकृत्वः पृथिवीं कृत्वा निःक्षत्रियां प्रभुः ॥ स्यमंतपंचके चक्रे शोणितोदान् हद्रान्नव ॥ १९ ॥ पितुः कायेन संधाय संतानिप जीवियतुं समर्थ इति जानिन्नत्यर्थः ॥ ६ ॥ ७ ॥ नन्वतिनिदितं तत्कथं कृतवांस्तत्राह । पितुविद्वानिति पूर्वोक्त एवाभित्रायः ॥ ८ ॥ सर्वेक्षत्रियवधे कारणं वक्तमाह । येऽजुनस्य सुता इत्यादिना ॥ ९॥ १०॥ भगवत्यावेशिता धीर्येन तम् ॥ ११ ॥ १२ ॥ १२ ॥ १४ ॥ दुःखादीनां वेगेन विमोहितः ॥ १५ ॥ १६ ॥ ब्रह्मनैविंहता श्रीर्यस्यास्ताम् । हे राजन्स रामस्तेषां शीर्षभिर्माहिष्मत्यां मध्ये महातं गिरि चक्रे ॥१७॥ तेषां रक्तेनाब्रक्षण्यानां भयावहां घोरां नदीं चक्रे । तथापि सर्वक्षत्रियवधे कि कारणं तदाह । हेतुं कृत्वेति सार्धेन । अमंगलकारिण्यन्या-

यविति सित ॥ १८ ॥ त्रिःसप्तकृत्वो रेणुकया दुःखावेशादुरस्ताडनं कृतं ततो रामस्तावत्कृत्वः क्षत्रमृत्सादितवानिति प्रसिद्धिः ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ संज्ञानं स्मृतिस्तदेव लक्षणं चिह्नं यस्य तं स्वदेहं लब्ध्वा स ऋषीणां मंडले सप्तम ऋषिरभृत् ॥ २४ ॥ वृहद्वम्न वेदम् । वेदम्वर्तकेषु सप्तपिष्वेकतमो मविष्यतीत्यर्थः ॥ २५ ॥ २६ ॥ भ्रुवो मारमहन् । मारमेवाह नृपानिति ॥ २७ ॥ तदेवं प्रसक्तानुप्रसक्तं समाप्य प्रस्तुतमाह । गाधिरिति । महातेजा विद्यामित्रः ॥२८॥ ते सर्वे लिंगसमवायन्यायेन प्राणभृत उपद्घानीतिवनमञ्चन्छंदस एवोच्यंते । तथा च श्रुतिः । तस्य ह विश्वामित्रस्यक्शतं पुत्रा आसुः पंचाशदेव ज्यायांसो मधुन्छंदसः पंचाशत्कनीयांस इत्यादि । तत्र च विश्वामित्रेषु भार्यवस्याजीगर्वस्य देवरातस्य ज्येष्टन्वमवगम्यते । तथा आश्वरायनवौधायनादिभिः कौशिकानां देवरातप्रवरत्वमुक्तम् । प्रवरश्च तस्मिन्नत्र वंशेऽवांतरमेदो न तु वंशांतरम् । तथा च स्मृतिः । एक एव ऋषिर्यावत्प्रवरेष्वनुवर्तते । तावत्समानगोत्रत्वं विना

शिर आदाय बर्हिषि ॥ सर्वदेवमयं देवमात्मानमयजन्मसेः ॥ २० ॥ ददौ प्राची दिशं होत्रे ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम् ॥ अध्ययंवे प्रतीची वै उद्गात्रे उत्तरां दिशम् ॥ २१ ॥ अन्यभ्योऽवांतरिदशः करयपाय च मध्यतः ॥ आर्यावर्तमुपद्रष्ट्रे सदस्यभ्यस्ततः परम् ॥ २२ ॥ ततश्चावभृयस्नानिवधृता-शेषिकिल्विषः ॥ सरस्वत्यां ब्रह्मनद्यां रेजे व्यश्च इवांशुमान् ॥ २३ ॥ स्वदेहं जमदिग्नस्तु छ्वध्या संज्ञानछत्त्रणम् ॥ ऋषीणां मंडछे सोऽभृत्सप्तमो रामपूजितः ॥ २४ ॥ जामदग्न्योऽपि भगवान्नामः कमछ्छोचनः ॥ आगामिन्यंतरे राजन्वतीयव्यति वै वृहत् ॥ २५ ॥ आस्तेऽद्यापि महंद्राद्रो न्यस्तदंडः प्रशांतधीः ॥ उपगीयमानचरितः सिद्धगंधर्वचारणैः ॥ २६ ॥ एवं भृगुषु विश्वात्मा भगवान्हिररीश्वरः ॥ अवतीर्य परं भारं भुत्रोऽहन्व-हुशो नृपान् ॥ २७ ॥ गाधेरभृत्महातेजाः सिमद्ध इव पावकः ॥ तपसा क्षात्रमुत्सुज्य यो छेभे ब्रह्मवर्चसम् ॥ २८ ॥ विश्वामित्रस्य चैवासन्पुत्रा एकशतं नृप ॥ मध्यमस्तु मधुच्छंदा मधुच्छंदस एव ते ॥ २९ ॥ पुत्रं छत्वा ग्रुनःशेपं देवरातं च भार्गवम् ॥ आजीगर्तं सुतानाह ज्येष्ठ एप प्रकल्पताम् ॥ ३० ॥ यो वै हरिश्रंद्रमस्त्रे विकतिः पुरुषः पग्रः ॥ स्तुत्वा देवान्यजेशादीन्मुमुचे पाशवंधनात् ॥ ३१ ॥ यो रातो देवयजने देव-गाधिषु तापसः ॥ देवरात इति ख्यातः ग्रुनःशेपः स भार्गवः ॥ ३२ ॥ ये मधुच्छंदसो ज्येष्टाः कुशलं मेनिरे न तत् ॥ अशपतान्मुनिः कुद्धो म्हेच्छा भवत दुर्जनाः ॥ ३३ ॥ सहोवाच मधुच्छंदाः सार्थं पंचशता ततः ॥ यन्नो भवान्संजानीते तिस्मिरितष्ठामहे वयम् ॥ ३४ ॥ ज्येष्ठं मंत्रदशं

कृष्वीगरोगणादिति ॥ २९ ॥ तत्कृतो भृगुवंशसंभवस्य देवरातस्य कौशिकप्रवरत्विमत्याशंक्य तदुपपादयन्नाह । पुत्रं कृत्वेत्यादि यावत्समाप्ति । पूर्वमजीगर्तसृतत्वे मध्यमत्वेन पितृभ्यां ममतां विहास विश्रीतत्वात्तस्य कृपया सुतानाह । उयेष्ठ एप प्रवल्प्यतामिति ॥३०॥ एठदेव स्पर्धायतुं विश्विनिष्ठि। य इति द्वाभ्याम् । सुमुचे अमुच्यत् ॥३१॥ भागवोऽपि गाधिषु गाधेवंशजेषु देवरात हित ख्यातः ॥३२॥ तत्तस्य ज्येष्ठत्वं बुशलं न मेनिरे । मध्यमस्यानर्थावहत्वं दृष्टा नांगीकृतवंतः । सुनिविधामितः ॥३३॥ पंचाशता कनिष्ठैः साकं स मध्यमो मधुच्छंदा उवाच । नोऽस्माकं यज्जेष्ठत्वं किनिष्ठत्वं वा भवान्पिता संजानीते मन्यते तिस्मन्वयं तिष्ठामेति ॥३४॥ एवमुक्त्वा मंत्रदृशं कस्य नूनं कतमस्यामृतानामित्यादिमंत्राणां द्रष्टारं श्रुनःशेपं ज्येष्ठं चकुः । तदाह । वयं सर्वे

श्रीघरो

37028

त्वामन्वंचः स्म हि अनुगंतारः । किनिष्ठाः स्म इत्यर्थः । ततः प्रसन्नो विश्वामित्रस्तान्सुतानाह । वीरवंतः पुत्रवंतो भविष्यथ । ये यूयं मे मानं पूज्यत्वमनुगृह्धन्तोऽनुवर्तमानाः संतो मां वीरवंतं पुत्रवंतम्बर्त । कृतवंत इत्यर्थः ॥३५॥ हे कुशिकाः ! एप देवरातो वो युष्मदीयः कौशिक एव । यतो वीरो मत्पुत्रस्तमेनमन्वितानुगच्छत । अन्ये चाष्टकादयस्तस्य सुता आसन् ॥३६॥ उपसंहरति । एविमिति । एके शप्ता एवेऽनुगृहीता अन्यस्तु पुत्रत्वेन स्वीकृत इत्येवं कौशिकगोत्रं पृथग्विधं नानाप्रकारं जातं तच प्रवरांतरमापन्नं प्राप्तम् । हि यस्मादेवं देवरातज्येष्ठत्वेन तत्प्रकिन्पतम् ॥३७॥ इति श्रीमद्भागवते नवमस्वधे टीकायां पोडशोऽध्यायः ॥१६॥ आयोः सप्तदशे त्वैरुज्येष्ठपुत्रस्य पंचस ॥ सुतेषु क्षत्रवृद्धादिचतुर्णा वंशवर्णनम् ॥ १॥ इह श्रीकृष्णावतारप्रस्तावाय वंशानुकमण-

चक्रस्त्वामन्वंचो वयं स्म हि ॥ विश्वामित्रः सुतानाह वीरवंतो भविष्यथ ॥ ये मानं मेऽनुगृह्णंतो वीरवंतमकर्त माम् ॥ ३५ ॥ एष वः क्रशिका वीरो देवरातस्तमन्वितः ॥ अन्ये चाष्टकहारीतजयक्रतुमदादयः ॥ ३६ ॥ एवं कौशिकगोत्रं तु विश्वामित्रैः पृथग्विधम् ॥ प्रवरांतरमापन्नं तद्धि चैवं प्रकल्पितम् ॥३७॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कंधे षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ यः पुरूरवसः पुत्र आयस्तस्या-भवन्सुताः ॥ नहुषः क्षत्रवृद्धश्च रजी रंभश्च वीर्यवान् ॥ १ ॥ अनेना इति राजेंद्र शृणु चत्रवृधोऽन्वयम् ॥ क्षत्रवृद्धसुतस्यासनसुहोत्रस्यात्मजास्त्रयः ॥ २ ॥ काश्यः कृशो मृत्समद इति मृत्समदादभूत् ॥ शुनकः शौनको यस्य बहु चप्रवरो मुनिः ॥ ३ ॥ काश्यस्य काशिस्तत्पत्रो राष्ट्रे दीर्घतमः-पिता ॥ धन्वंतरिर्दीर्घतम आयर्वेदप्रवर्तकः ॥ ४ ॥ यज्ञभुग्वासुदेवांशः स्मृतमात्रार्तिनाशनः ॥ तत्पुत्रः केतुमानस्य जज्ञे भीमरथस्ततः ॥ ५ ॥ दिवोदासो द्यमांस्तस्मात्प्रतर्दन इति स्मृतः ॥ स एव शत्रुजिद्धत्म ऋतध्वज इतीरितः ॥ तथा कुवलयाश्वेति प्रोक्तोऽलर्काद्यस्ततः ॥ ६ ॥ षष्टि-वर्षसहस्राणि षष्टिवर्षशतानि च ।। नालकीदपरो राजनमेदिनीं बुभुजे युवा ।। ७ ।। अलकीत्संततिस्तस्मात्सुनीथो अथ सुकेतनः ।। धर्मकेतुः सुतस्त-स्मात्सत्यकेतुरजायत ॥ ८ ॥ धृष्टकेतुः सुतस्तस्मात्सुकुमारः क्षितीश्वरः ॥ वीतिहोत्रस्य भर्गोऽतो भार्गभूमिरभून्नपः ॥ ९ ॥ इतीमे कारायो भूपाः क्षत्रवृद्धान्वयायिनः ॥ रंभस्य रभसः पुत्रो गंभीरश्चाकियस्ततः ॥ १० ॥ तस्य चेत्रे ब्रह्म जज्ञे शृणु वंशमनेनसः ॥ शुद्धस्ततः शुचिस्तस्मात्त्रि-ककुद्धर्मसार्थाः ॥ ११ ॥ ततः शांतरयो जज्ञे कृतकृत्यः स आत्मवान् ॥ रजेः पंचशतान्यासन्पुत्राणाममितौजसाम् ॥ १२ ॥ देवैरभ्यर्थितो दैत्या-न्हत्वेंद्रायाददाहिवम् ॥ इंद्रस्तरमे पुनर्दत्त्वा गृहीत्वा चरणौ रजेः ॥ १३ ॥ आत्मानमर्पयामास प्रहादाद्यरिशंकितः ॥ पितर्युपरते पुत्रा याचमा-

मैलादिक्रमेण प्रकांतिमिति यस्य वंशे कृष्णावतारस्तस्य वंशोऽितवितत्वादंते निरूप्यते । अतः पुरूरवसः पुत्राणां पंचानां किनष्ठानां वंशानुक्त्वेदानीं प्रथमस्य वंशमाह।य इति। एवं नहुषयया-तियदुप्रभृतिष्विप द्रष्टव्यम् ॥ १ ॥ अत्रवृधः क्षत्रवृद्धस्य ॥२॥३॥ दीर्घतमसः पिता ॥ ४ ॥ स्मृतमात्र एवार्ति रोगदुःखं नाशयतीति तथा ॥ ५ ॥ ततः प्रतर्दनादिशब्दवाच्या द्युमतः सका-शादलर्कादयः ॥ ६ ॥ ७ ॥ अलकित्संतितसंज्ञः ॥ ८ ॥ सत्यकेतोर्घष्टकेतुस्तस्मात्सकुमारस्तस्माद्वीतिहोत्रस्तस्य मर्गः । अतो मर्गाद्धार्गभूमिः ॥९॥ काशयः काशेर्वश्याः काशेः प्रपितामहस्य 11281

क्षत्रष्टद्धस्यान्वयमयंते यांतीति तथा ॥१०॥ ततोऽनेनसः शुद्धो जज्ञे ॥११॥ कृतकृत्यः सः । यत आत्मवान् ज्ञानी । अतः प्रत्रोत्पादनं न कृतवानित्यर्थः ॥१२-१४॥ तेषां मतिश्रंशाय गुरुणा ष्ट्रहर्पातनाऽभिचारविधानेनारनौ ह्यमाने सति ॥१५॥ सिंदावलोकनेनाह । क्षात्रवृद्धात्क्षत्रवृद्धयौत्रात्क्रशात्प्रतिः । प्रतेः संजयः ॥१६-१८॥ इति श्रीपद्धागवते नवमस्कंधे टीकायां सप्तद्शोऽ-ध्यायः ॥१७॥ अष्टादशे ययातेस्तु नाहुपस्य कथोच्यते ॥ यस्य पंचसु पुत्रेषु कनीयानग्रहीज्जराम् ॥ १ ॥ १ ॥ तस्य राज्यस्य परिणाममनर्थावहत्वं वेत्तीति तथा । तत्र हेतुः। यत्रेति॥२॥ स्थानात्स्वर्गात् । द्विजैरगस्त्यादिभिः ॥ ३ ॥ यवीयसो आतुनादिशत् । काव्यस्य शुकस्य वृषपर्वणश्च कत्याम्यां कृतदारः सन् ॥४॥५॥ नात्र प्रतिलोममतादोष ईश्वरघटनादिति दुर्शयन्कथा-नाय नो ददुः ॥१४॥ त्रिविष्टपं महेंद्राय यज्ञभागान्समाददुः ॥ गुरुणा हूयमाने अनी वलभित्तनयात्रजेः ॥१५॥ अवधीदुर्भशितान्मार्गात्र कश्चिद-वशेषितः ॥ कृशात्प्रतिः चात्रवृद्धात्संजयस्तत्युतो जयः ॥ १६ ॥ ततः कृतः कृतस्यापि जज्ञे हर्यवनो नृपः ॥ सहदेवस्ततो हीनो जयसेनस्तु तत्सुतः ॥ १७ ॥ संकृतिस्तस्य च जयः चत्रधर्मा महारथः ॥ क्षत्रवृद्धान्वया भूषाः शृणु वंशं च नाहुपात् ॥ १८ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कंधे चंद्रवंशानुवर्णने सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ यतिर्ययातिः संयातिरायतिर्वियतिः कृतिः ॥ पिडमे नहपस्यासिन-द्रियाणीव देहिनः ॥ १ ॥ राज्यं नैच्छद्यतिः पित्रा दत्तं तत्परिणामवित् ॥ यत्र प्रविष्टः पुरुष आत्मानं नाववुद्धयते ॥ २ ॥ पितरि भ्रंशिते स्था-नादिंद्राण्या धर्षणादुद्विजैः ॥ प्रापिते अजगरत्वं वै ययातिरभवन्नृपः ॥ ३ ॥ चतसृष्वादिशदिन्तु भ्रातुन्भ्राता यवीयसः ॥ ऋतदारो जुगोपोवीं काव्यस्य चृषपर्वणः ॥ ४ ॥ राजोवाच ॥ ब्रह्मार्षिर्भगवान्काव्यः चत्रबंधुश्च नाहुषः ॥ राजन्यविषयोः कस्माद्विवाहः प्रतिलोमकः ॥ ५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एकदा दानवेंद्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका ॥ सखीसहस्रसंयुक्ता गुरुपुत्र्या च भामिनी ॥ ६ ॥ देवयान्या पुरोद्याने पुष्पितद्रम-संकुले ॥ व्यचरत्कलगीतालिनलिने पुलिने अवला ॥ ७ ॥ ता जलाशयमासाद्य कन्याः कमललोचनाः ॥ तीरे न्यस्य दुक्लानि विजहः सिंचतीर्पिथः ॥ ८ ॥ वीच्य त्रजंतं गिरिशं सह देव्या वृषस्थितम् ॥ सहसोत्तीर्यं वासांसि पर्यधुर्त्रीडिताः स्त्रियः ॥ ९ ॥ शर्मिष्ठा ऽजानती वासो गुरुपुत्र्याः सम-व्ययत् ॥ स्वीयं मत्वा प्रकृपिता देवयानीद्मत्रवीत् ॥ १० ॥ अहो निरीद्यतामस्या दास्याः कर्म ह्यसांप्रतम् ॥ अस्मद्धार्यं धृतवती शुनीव हिव-रध्वरे ॥ ११ ॥ यैरिदं तपसा सृष्टं मुखं पुंसः परस्य ये ॥ धार्यते यैरिह ज्योतिः शिवः पंथाश्च दर्शितः ॥ १२ ॥ यान्वंदंत्युपितृष्ठंते लोकनाथाः सुरेश्वराः ॥ भगवानिप विश्वात्मा पावनः श्रीनिकेतनः ॥ १३ ॥ वयं तत्रापि भृगवः शिष्योऽस्या नः पिताऽसुरः ॥ अस्मद्धार्यं भृतवती शूद्रो माह । एकदेत्यादिना प्रतिजग्राह तद्वच इत्यंतेन । गुरोः शुक्रस्य पुच्या देवयान्या च देव्यचरदिति द्वयोरन्वयः ॥६॥ कलगीता अलयो येषु तानि नलिनीपुलिनानि यस्मिस्तस्मिनपुरोद्याने । अवला शर्मिष्ठा ॥ ७ ॥ सिंचतीः सिंचंत्यः ॥ ८ ॥ ९ ॥ अजानती स्वीयं मत्वा गुरुपुत्र्या वासः समन्ययत्पर्यधात् ॥१०॥ असांप्रतमन्यार्यम् ॥ ११ ॥ अन्यायमेव ब्राह्मणोत्कर्षवर्णनेन व्य-निक्त । यैरिति त्रिभिः । ये त्राक्षणाः परस्य पुंसो मुखं मुखादुरपन्नत्वेन त्रिष्ठारत्वेन श्रेष्ठा इत्यर्थः । ज्योतिर्त्रह्म । पंथा वेदमार्गः ।।१२।।१३।। तदेवं त्राक्षणमात्रमेव तावत्पूज्यं तत्रापि मृगवः ।

श्रीघरी

श्रापरा

31026

अस्याश्च पिता नः शिष्यः । एवं सत्यप्यस्माभिर्धार्यं वास इयमसती धृतवती ॥१४-२०॥ निषिद्धोऽयं प्रतिलोमसंबंध इति धेत्तत्राह । एष इति ॥२१॥ त्राह्मणमेव स्वं वृणीहि किमनेनाग्रहे-णेति चेत्तत्राह । न बाह्मण इति । बृहस्पतेः सुतः कचः शुक्रान्मृतसंजीवनीं विद्यामध्यगात् । तदा च देवयानी तं पति चकमे । स च गुरुपत्री मम पूज्येति न तामुदबहृत । तत्रश्च कृपिता सती तवेयं विद्या निष्फला भवत्विति तं शशाप । स च तव ब्राह्मणः पतिने भवेदिति तां शशाप । तदेतदाह । यमहमशपं तस्य शापात्।।२२।। अशास्त्रीयत्वादनभिष्रतेपपि दैवेनोपहृतं प्रापितं बुदुष्वा वेदिमवासती ॥ १४ ॥ एवं शपंतीं शर्मिष्ठा गुरुपुत्रीमभाषत ॥ रुषा श्वसंत्युरंगीव धर्षिता दष्टदच्छदा ॥ १५ ॥ आत्मवृत्तमविज्ञाय कत्थसे वह भिद्धिक ॥ किं न प्रतीक्षसेऽस्माकं गृहान्बलिभुजो यथा ॥ १६ ॥ एवंविधैः सुपरुषः क्षिप्वाऽऽचार्यसुतां सतीम् ॥ शर्मिष्ठा प्राक्षिपत्कूपे वास आदाय मन्यना ॥ १७ ॥ तस्यां गतायां स्वगृहं ययातिर्मृगयां चरन् ॥ प्राप्तो यहच्छया कूपे जलार्थी तां ददर्श ह ॥ १८ ॥ दत्त्वा स्वमृत्तरं वासस्तस्यै राजा विवाससे ॥ गृहीत्वा पाणिना पाणिमुजुहार दयापरः ॥ १९ ॥ तं वीरमाहौशनसी प्रेमनिर्भरया गिरा ॥ राजंस्त्वया गृहीतो मे पाणिः परपुरंजय ॥२०॥ हस्तग्राहो अपरो माभूद्गृहीतायास्त्वया हि मे ॥ एष ईशकृतो वीर संबंधो नौ न पौरुषः॥ २१॥ यदिदं कूपलग्नाया भवतो दर्शनं मम ॥ ब्राह्मणो मे भविता हस्तग्राहो महाभुज ॥ कचस्य बाईस्पत्यस्य शापाद्यमशपं पुरा ॥ २२ ॥ ययातिरनिभन्नतं दैवोपहृत-मात्मनः ॥ मनस्तु तद्गतं बुद्ध्वा प्रतिज्ञपाह तद्वचः ॥ २३ ॥ गते राजनि सा वीरे तत्र स्म रुदती पितुः ॥ न्यवेदयत्ततः सर्वमुक्तं शर्मिष्ठया कृतम् ॥ २४ ॥ दुर्मना भगवान्काव्यः पौरोहित्यं विगर्हयन् ॥ स्तुवन्वृत्तिं च कापोतीं दुहित्रा स ययौ पुरात् ॥ २५ ॥ वृषपर्वा तमाज्ञाय प्रत्यनीकविव-क्षितम् ॥ गुरुं प्रसादयनमूर्ध्ना पादयोः पतितः पथि ॥२६॥ चणार्धमन्युर्भगवान् शिष्यं व्याचष्ट भार्गवः ॥ कामोऽस्याः क्रियतां राजन्नैनां त्यक्तु-मिहोत्सहे ॥ २७ ॥ तथेत्यवस्थिते प्राह देवयानी मनोगतम् ॥ पित्रा दत्ता यतो यास्ये सानुगा यातु मामनु ॥ २८ ॥ स्वानां तत्संकटं वीच्य तदर्थस्य च गौरवम् ॥ देवयानीं पर्यचरत्स्त्रीसहस्रेण दासवत् ॥ २९ ॥ नाहुषाय सुतां दत्त्वा सह शर्मिष्ठयोशना ॥ तमाह राजञ्छर्मिष्ठा माधा-स्तल्पेन कर्हिचित् ॥ ३० ॥ विलोक्यौशनसीं राजन् शर्मिष्ठा सप्रजां कचित् ॥ तमेव वत्रे रहिस सख्याः पतिमृतौ सती ॥ ३१ ॥ राजपुत्र्या अर्थे-तो अपत्ये धम चावेच्य धर्मवित् ॥ स्मरन् शुक्रवचः काले दिष्टमेवाभ्यपद्यत ॥ ३२ ॥ यदुं च तुर्वसुं चैव देवयानी व्यजायत ॥ द्रह्यं चानुं च पूरुं तद्गतं तस्यां सकामं स्वं मनश्र बुद्ध्वा न द्यधर्मे मदीयं मनः प्रविशोदिति तस्या वचः प्रांतजग्राहांगीकृतवान् ॥२३॥ शिमष्ठासंबंधोऽपि दैववशादेवाभवदिति दर्शयन्नाह । गते राजनीति नविभः । उक्तं भिक्षकीत्यादि । कृतं कूपे प्रचेपादि ॥२४॥ वापोती इंछर्श्तम् ॥२५॥ प्रत्यनीका देवास्ते विवक्षिता जयं प्रापणीया इत्यभिष्रतं तस्य तथाभृतं ज्ञात्वा । प्रत्यनीकानां विवक्षितमिति वा ॥२६॥२७॥ सातुगा सखीसहिता शर्मिष्ठा मामतुयात्विति ॥२८॥ तत्तस्मात्रिर्गताच्छुकात्संकटं वीच्य । तत्तस्मादवस्थितादर्थस्य प्रयोजनस्य गौरवं च वीच्य ॥ २९ ॥ तन्ये नाधाः नोय- 112211

गच्छेरित्यर्थः ॥३०॥३१॥ अपत्यार्थमृतुकाले प्रार्थनात्तस्याः कामपूरणं धर्ममवेच्य शुक्रस्य वचक्च स्मरन् दिण्टं दैवप्रापितमेव तत्संगमस्यपद्यत । न तु कामत इत्यर्थः ॥३२॥३३॥ आसुर्याः श्मिष्ठायाः । भर्तुः सकाशात् ॥३४॥ उपमंत्रयन्त्रसादयन् ॥३५॥ विकृतं रूपं करोतीति ॥ ३६ ॥ ते दुहितरि कामैरद्याप्यतृप्तोऽस्मि। कामानां भोगैरिति वा शुक्र आह । ति योऽभिषास्य-त्यभितो धारियष्यति तस्य वयसा यथाकामं व्यत्यस्यतां यथेच्छं जरा व्यत्ययं यातु । व्यत्ययं नीयतामिति वा । यद्वा । व्यत्यस्येति छेदः । तां जरां व्यत्यस्य व्यत्यासंगमयेत्यर्थः ॥३७॥ इति लब्धं व्यवस्थानं जराया व्यवस्थितिर्येन सः ॥ ३८-४० ॥ यतो न धर्मज्ञा अनित्ये च यौवने नित्यबुद्धयः ॥ ४१ ॥ त्वं जरां कि ग्रहीष्यसीत्यपृच्छत् । प्रत्याख्यानं माक्रथा इत्याह । च शर्मिष्ठा वार्षपर्वणी ॥ ३३ ॥ गर्भसंभवमासुर्या भर्तुविज्ञाय मानिनी ॥ देवयानी पितुर्गेहं ययो क्रोधविमूर्छिता ॥ ३४ ॥ प्रियामनुगतः कामी वचोभिरुपमंत्रयन् ॥ न प्रसादियतुं शेके पादसंवाहनादिभिः ॥ ३५ ॥ शुक्रस्तमाह कुपितः स्त्रीकामानृतपूरुप ॥ त्वां जरा विशतां मंद विरूप-करणी नणाम ॥ ३६ ॥ ययातिरुवाच ॥ अतृप्तोऽस्मयद्य कामानां ब्रह्मन्दुहितरि स्म ते ॥ व्यत्यस्यतां यथाकामं वयसा योऽभिधास्यति ॥ ३७ ॥ इति लब्धव्यवस्थानः पुत्रं ज्येष्ठमवोचत ॥ यदो तात प्रतीच्छेमां जरां देहि निजं वयः ॥ ३८ ॥ मातामहकृतां वत्स न तृप्तो विषयेष्वहम् ॥ वयसा भवदीयेन रंस्ये कृतिपयाः समाः ॥ ३९ ॥ यदुरुवाच ॥ नोत्सहे जरसा स्थातुमंतरा प्राप्तया तव ॥ अविदित्वा सुखं ग्राम्यं वैतृष्ण्यं नैति पुरुषः ॥ ४० ॥ तुर्वसुश्रोदितः पित्रा दुह्मश्रानुश्र भारत ॥ प्रत्याचल्युरधर्मज्ञा ह्यनित्ये नित्यबुद्धयः ॥ ४१ ॥ अपृच्छत्तनयं पूरुं वयसोनं गुणाधिकम् ॥ न त्वमग्रजवद्वत्स मां प्रत्याख्यातुमहीस ॥ ४२ ॥ पूरुरुवाच ॥ को नु लोके मनुष्येंद्र पितुरात्मकृतः पुमान् ॥ प्रतिकर्तुं क्षमो यस्य प्रसादाद्विदते परम् ॥ ४३ ॥ उत्तमश्चितितं कुर्यात्रोक्तकारी तु मध्यमः ॥ अधमोऽश्रद्धया कुर्यादकतीं चरितं पितुः ॥ ४४ ॥ इति प्रमुदितः पुरुः प्रत्यगृह्णाजुरां पितः ॥ सो ५पि तद्वयसा कामान्यथावञ्जुजुषे नृप ॥ ४५ ॥ सप्तद्वीपपतिः सम्यिक्पतृवत्पालयन्त्रजाः ॥ यथोपजोषं विषयान जुजुषे ऽव्याहतेंद्रियः ॥ ४६ ॥ देवयान्यप्यनुदिनं मनोवाग्देहवस्तुभिः ॥ प्रेयसः परमां प्रीतिमुवाह प्रेयसी रहः ॥ ४७ ॥ अयजद्यन्नपुरुषं ऋतुमिर्भूरिदक्षिणैः ॥ सर्व-देवमयं देवं सर्ववेदमयं हरिम् ॥ ४८ ॥ यस्मित्रिदं विरचितं व्योम्नीव जलदावलिः ॥ नानेव भाति नाभाति स्वप्नमायामनोरथः ॥ ४९ ॥ तमेव हृदि विन्यस्य वासुदेवं गुहाशयम् ॥ नारायणमणीयांसं निराशीरजयत्प्रभुम् ॥ ५० ॥ एवं वर्षसहस्राणि मनःषष्ठैर्मनःसुखम् ॥ विद्धानोऽपि नातु-प्यत्सार्वभौमः कदिंद्रियैः ॥ ५१ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कंघेऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ स इत्थमाचरन्कामा-न त्वमिति ॥४२॥ आत्मकृतः स्वदेहकर्तुः प्रत्युपकारं कर्तुं को च क्षमः ॥४३॥ तथापि पितुर्यचितितं कुर्यात्स उत्तमः। यस्तु प्रोक्तकारी स मध्यमः। यस्त्वश्रद्धया कुर्यात्सोऽघमः। अकर्ता पितुरुच्चरितं पुरीषप्रायः ॥४४॥ जुजुषे सेवितवान् ॥४५॥ यथोपजोपं यथाप्रीति जुजुषे ॥४६-४८॥ नानेव भाति यावदिंद्रियप्रवृत्तिः । तदुपरमे नाभाति । स्वप्नमायाम्यां सहितो मनोरय इवेत्यर्थः ॥४९॥५०॥ मनःसुखं कामभोगम् । कर्दिद्रियैः कुत्सितैः पराङ्गुखैरिद्रियैः ॥ ५१ ॥ इति श्रीसद्भागवते नवसस्कन्धे टीकायामष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ ऊनविंशे ययातिः स्वं चेष्टितं

श्रीघरी

... 0.0

ारशा

निधानं तु सर्वथा त्याज्यमित्याह । मात्रेति । अविविक्तं संकीर्णमासनं यस्य सः । कर्यत्याकर्षति ॥१७-१९॥ नतु तृष्णात्यागस्यातिदुष्करत्वात्कथं त्रह्मणि मनत आधानं स्याचत्राह । दृष्टमि-ति । यो नातुष्यायेत्र संविशेत्र चोपश्चंजीत । तत्र दृष्टश्रुतयोरतुष्यानादौ । स आत्मदृक् भवति ॥ २०-२२ ॥ यस्य पूरोर्वेशे स्थापयित्वा ॥२३॥ विषयेषु शब्दादिष्वासेवितं पद्वां, पिडिद्रिय-सुखं ग्रुशुचे तत्याज । यद्वा । विषयेष्वासेवितं सेवां कारितं पण्णामिद्रियाणां वर्गं ग्रुगुचे उपैक्षतेत्यर्थः ॥ २४ ॥ विधुतं निरस्तं त्रिगुणात्मकं लिंगं येन । प्रतीतः प्रख्यातः ॥२५॥ प्रस्तोममेवाह

नाविविक्तासनो भवेत् ।। बलवानिद्रियग्रामो विद्वांसमिप कर्षति ॥ १७ ॥ पूर्णं वर्षसहस्रं मे विषयान्सेवतोऽसऋत् ॥ तथापि चानुसवनं तृष्णा तेषूपजायते ॥ १८ ॥ तस्मादेतामहं त्यक्त्वा ब्रह्मण्याधाय मानसम् ॥ निर्द्धंद्रो निरहंकारश्चरिष्यामि मृगैः सह ॥ १९ ॥ दृष्टं श्रुतमसद्भुद्धा नानु-ध्यायेत्र संविशेत् ॥ संसृतिं चात्मनाशं च तत्र विद्वान्स आत्मदृक् ॥ २० ॥ इत्युक्त्वा नाहुषो जायां तदीयं पूरवो वयः ॥ दत्त्वा स्वां जरसं तस्मादाददे विगतस्पृहः ॥ २१ ॥ दिशि दक्षिणपूर्वस्यां द्रुद्यं दक्षिणतो यदुम् ॥ प्रतीच्यां तुर्वसुं चक्रे उदीच्यामनुमीश्वरम् ॥ २२ ॥ भूमंडलस्य सर्वस्य पूरुमईत्तमं विशाम् ॥ अभिषिच्याग्रजांस्तस्य वशे स्थाप्य वनं ययौ ॥ २३ ॥ आसेवितं वर्षपूगान्षड्वर्गं विषयेषु सः ॥ क्षणेन मुमुचे नीडं जातपक्ष इव द्विजः ॥ २४ ॥ स तत्र निर्मुक्तसमस्तसंग आत्मानुभूत्या विधुतित्रिलिंगः ॥ परेऽमले ब्रह्मणि वासुदेवे लेभे गतिं भागवतीं प्रतीतः ॥ २५ ॥ श्रुत्वा गाथां देवयानी मेने प्रस्तोभमात्मनः ॥ स्त्रीपुंसोः स्नेहवैक्कव्यात्परिहासिमवेरितम् ॥ २६ ॥ सा सन्निवासं सुहृदां प्रपाया-मिव गच्छताम् ॥ विज्ञायेश्वरतंत्राणां मायाविरचितं प्रभो ॥ २७ ॥ सर्वत्र सङ्गमुत्मुज्य स्वप्नौपम्येन भार्गवी ॥ कृष्णे मनः समावेश्य व्यधुनोिह्मग-मात्मनः ॥ २८ ॥ नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे ॥ सर्वभूताधिवासाय शांताय बृहते नमः ॥ २९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापराणे नवमस्कंधे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ पूरोर्वंशं प्रवच्यामि यत्र जातोऽसि भारत ॥ यत्र राजर्षयो वंश्या ब्रह्मवंश्याश्च जित्तरे ॥ १ ॥ जन्मेजयो ह्यभूत्पूरोः प्रचिन्वांस्तत्सुतस्ततः ॥ प्रवीरोऽथ नमस्युर्वे तस्माचारुपदोऽभवत् ॥ २ ॥ तस्य सुद्यरभूत्पूत्रस्तस्माद्वहुगवस्ततः ॥ सुयातिस्त-स्याहंयाती रौद्राश्वस्तत्सुतः स्मृतः॥३॥ ऋतेयुस्तस्य कुच्चेयुः स्थंडिलेयुः कृतेयुकः॥ जलेयुः सुततेयुश्च धर्मसत्यव्रतेयवः ॥४॥ दशैते उपारसः पत्रा वनेयुश्चा-वमः स्मृतः ॥ घृताच्यामिद्रियाणीव मुख्यस्य जगदात्मनः ॥५॥ ऋतेयो रंतिभारोऽभूत्त्रयस्तस्यात्मजा नृप ॥ सुमतिभ्र वोऽमतिरथः कण्वोऽमतिरथात्मजः

परिहासिमविति । यद्वा । प्रस्तोभं निवृत्तिमार्गे प्रोत्साहनं मेने।।२६-२८॥ कथं समावेश्य तदाह । नम इति । नमनादिभिः समावेश्येत्यर्थः । शुको वा नमस्करोति ॥२९॥ इति श्रीमद्भागवते नवमस्कंघे टीकायामेकोनविशोऽध्यायः ॥१९॥ विशे पितृप्रसादाप्तराजासनमहोत्रतेः ॥ पूरोवंशे हि दौष्यंतेर्भरतस्येर्यते यशः ॥ १ ॥ १ ॥ २ ॥ तत्स्रतः अहंयातेः सुतः ॥ ३ ॥ घर्मेयुश्च व्रतेयुश्च धर्मसत्यव्रतेयवः ॥ ४ ॥ वनेयुश्चावमः स्पृतः । एवं दशैते ऋतेयुप्रमुखास्तस्य रौद्राश्वस्य घृताच्यामप्सरित पुत्रा जाताः । अभ्सरस इति पष्ठी सप्तम्यर्थे । वशवर्तित्वे दृष्टांतः । जगदात्मनो

श्रीघर

अ०२०

1:23

नन्वजोषम् ॥ देवयानीं समाश्राच्य विरक्तो मुक्तिमाप्तवान् ॥ भुक्तभोगामजां हास्यन्नजबहुत्तमात्मनः ॥ विडंबयन्त्रियामाह निर्वेदयितुमात्मवान् ॥ ३ ॥ कामानाचरन्तुपभ्रंजानः । गाथा-मितिहासम् ॥ १ ॥ मिद्धियेन मत्सदशेनाचिरितामनुष्ठिताम् । मिद्धिस्याचिरितं यस्यामिति वा । यस्य ग्रामिनवासिनः कामिनो मिद्धिष्टस्याचिरितं वने स्थिता घीराः शोचंति । तस्य गाथां शृषु ॥ २ ॥ आत्मानमनुरुच्याह । वस्त इति । प्रियामनुरुच्याह । अजामिति । वने संसारे । प्रियं विषयम् ॥ ३ ॥ रोधिस तटे विषाणाग्रेण मृद्दिकमुद्धत्य तीर्थनिर्गमाय मार्गं व्यवत्त ॥ ४ ॥ विद्वावत्त शिमिष्ठाप्रमुखाः कामयामासुः । कातं प्रति कामिनीः कामवत्यः ॥ ५ ॥ पीवानं पुष्टम् । दमश्रुवहुरुम् । रितसमर्थमित्यर्थः । मीद्वांसं रेतःसेक्तारम् । यामे कोविदमिन्द्रमत

न्स्त्रैणोपह्नवमात्मनः ॥ बुद्ध्वा प्रियाये निर्विण्णो गाथामेतामगायत ॥ १ ॥ शृणु भार्गव्यमुंगाथां मिहिधाचरितां भुवि ॥ धीरा यस्यानुशोचंति वने श्रामनिवासिनः ॥ २ ॥ वस्त एको वने कश्चिद्धिचिन्वन्त्रियमात्मनः ॥ ददर्श कूपे पतितां स्वकर्मवशगामजाम् ॥ ३ ॥ तस्या उद्धरणोपायं बस्तः कामी विचित्तयन् ॥ व्यथत्त तीर्थमुद्धत्य विषाणाग्रेण रोधिस ॥४॥ सोत्तीर्य कूपात्सुश्रोणि तमेव चकमे किल ॥ तया वृतं समुद्रीच्य बह्वचोऽ-जाः कांतकामिनीः ॥ ५ ॥ पीवानं रमश्रुलं प्रेष्ठं मीढ्वांसं याभकोविदम् ॥ स एकोऽजवृषस्तासां वहीनां रतिवर्धनः ॥ रेमे कामग्रहग्रस्त आत्मानं नावबुध्यत्त ॥ ६ ॥ तमेव प्रेष्ठतमया रममाणमजान्यया ॥ विलोक्य क्षपसंविमा नामृष्यद्वस्तकर्म तत् ॥ ७ ॥ तं दुईदं सुहृद्र्यं कामिनं क्षणसोह-दम् ॥ इन्द्रियाराममुत्सृज्य स्वामिनं दुःखिता ययौ ॥ ८ ॥ सोऽपि चानुगतः स्त्रैणः कृपणस्तां प्रसादितुम् ॥ कुर्वन्निडविडाकारं नाशकोत्पथि सन्धि-तुम् ॥ ९ ॥ तस्यास्तत्र द्विजः कश्चिदजास्वाम्यिन्छनद्भुषा ॥ लंबंतं वृषणं भूयः संद्धेऽर्थाय योगवित् ॥ १० ॥ संबद्धवृषणः सोऽपि ह्यजया कूप-लब्धया ॥ कालं बहुतिथं भद्रे कामैर्नाद्यापि तुष्यति ॥ ११॥ तथा ५ हु कृपणः सुभू भवत्याः प्रेमयंत्रितः ॥ आत्मानं नाभिजानामि मोहितस्तव मायया ॥ १२ ॥ यत्पृथिव्यां त्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः ॥ न दुह्यंति मनःप्रीतिं पुंसः कामहतस्य ते ॥ १३ ॥ न जातु कामः कामानामुप-भोगेन शाम्यति ॥ हिवषा ऋष्णवत्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥ १४ ॥ यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेष्वमंगलम् ॥ समदृष्टेस्तदा पुंसः सर्वाः सुखमया दिशः ॥ १५ ॥ या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर्जीर्यतो या न जीर्यते ॥ तां तृष्णां दुःखनिबहां शर्मकामो दुतं त्यजेत् ॥ १६ ॥ मात्रा स्वस्ना दुहित्रा वा

एव प्रेष्टम् । नावबुध्यत नान्वबुध्यत ॥६॥७॥ स्वामिनमिति शुक्राभिष्रायेणाह ॥८॥ इडविडाकारं वस्तजातिशब्दम् । संधितं प्रसाद्यितुम् ॥९॥ वृपणमिन्छन्वज्ञरया संमोगासमर्थमकरोत् । अर्थाय स्वपुत्र्याः कामोपभोगाय । योगविदुपायज्ञः । जराव्यत्ययेन रितशक्ति द्दावित्यर्थः ॥ १०॥ कृपलब्ध्या सह कामैः सेव्यमानैन तुष्यिति ॥ ११ ॥ १२ ॥ ननु तिहं पुनरिष वहवो विषयाः सेव्यंतां ततो मनिस प्रीते सित कामोपशांत्या मोहो निवर्तेति चेत्तत्राह । यदिति द्वाभ्याम् । न दुर्द्यति ॥१३॥ हिवपा घृतेन कृष्णवत्मीऽग्निरिव ॥१४॥ तिहं कदा केनो-पायेन वा मनिसः संपूर्णा प्रीतिः स्याद्यया कामोपशमः स्यादित्यत आह । यदेति पद्धिः । अमंगलं भावं रागद्वेपादिवैषम्यम् ॥ १५ ॥ दुःखानि नितरां वहतीति तथा ताम् ॥१६॥ स्त्रीस-

जगत आत्मभूतस्य मुख्यस्य प्राणस्येंद्रियाणीव ॥५-७॥ दुष्यंतस्य शकुंतलायां भरतः पुत्रोऽभवदिति कथाद्वारेणाह । दुष्यंतो मृगयामिति पंचदशिमः। तमाश्रमं मंडयंतीम् ॥८॥ स्त्रीं विलोक्य मुम्रहेऽमुद्धत् ॥ ९ ॥ तस्या दर्शनेन प्रमुदितोऽतएव सिन्नद्वतः परिश्रमो यस्य ॥१०॥११॥ पौरवाणां चेतो न ह्यधर्मे रमते । अतो मच्चेतसस्त्विय रमणादेवाहं त्वां राजन्यतनयां विश्व ॥१२॥ विश्वामित्रस्यश्रत्मजाऽहं मेनकायां जाता । तया च स्वर्गं गच्छंत्याऽत्र त्यक्ता । अतो राजकन्यवाहिमत्यर्थः ॥१३॥१४॥ किं करवामेत्यादिवाक्यात्तदिभिन्नायं ज्ञात्वाऽऽह । उपपन्नमिति ॥१५॥ गांधर्वविधिना मिथः समयपूर्वकेण ॥१६-१८॥ दुरत्ययं विक्रांतं विक्रमणं यस्य ॥१९॥२०॥ भस्ना चर्मपात्रं तद्वन्माता आधारपात्रम् । पितुरेव तु पुत्रः । तत्र हेतुः । येनेति । आत्मा वै

॥ ६ ॥ तस्य मेधातिथिस्तस्मात्त्रस्कण्वाद्या द्विजातयः ॥ पुत्रोऽभूत्सुमते रैभ्यो दुष्यंतस्तत्सुतो मतः ॥ ७ ॥ दुष्यंतो मृगयां यातः कण्वाश्रमपदं गतः ॥ तत्रासीनां स्वप्रभया मंडयंतीं रमामिव ॥ ८ ॥ विलोक्य सद्यो मुमुहे देवमायामिव स्त्रियम् ॥ वभाषे तां वरारोहां भटैः कृतिपर्येर्वृतः ॥ ९ ॥ तद्दर्शनप्रमुदितः सन्निवृत्तपरिश्रमः ॥ पप्रच्छ कामसंतप्तः प्रहसन् श्ठचणया गिरा ॥१०॥ का त्वं कमलपत्राक्षि कस्यासि हृदयंगमे ॥ किं वा चिकीर्षितं त्वत्र भवत्या निर्जने वने ॥ ११ ॥ व्यक्तं राजन्यतनयां वेद्मचहं त्वां सुमध्यमे ॥ न हि चेतः पौरवाणामधमें रमते कचित् ॥ १२ ॥ शकुंतलोवाच ॥ विश्वामित्रात्मजैवाहं त्यक्ता मेनकया वने ॥ वेदैतद्भगवान्कण्वो वीर किं करवाम ते ॥ १३ ॥ आस्यतां ह्यरविंदाक्ष गृह्यतामुहणं च नः ॥ भुज्यतां संति नीवारा उष्यतां यदि रोचते ॥ १४ ॥ दुष्यंत उवाच ॥ उपपन्नमिदं सुभू जातायाः कुशिकान्वये ॥ स्वयं हि वृणुते राज्ञां कन्यकाः सदृशं वरम् ॥ १५ ॥ ओमित्युक्ते यथाधर्ममुपयेमे शकुंतलाम् ॥ गांधर्वविधिना राजा देशकालविभागवित् ॥ १६ ॥ अमोघवीयों राजर्षिमहिष्यां वीर्यमाद्धे ॥ श्रोभूते स्वपुरं यातः कालेनासृत सा सुतम् ॥ १७ ॥ कण्वः कुमारस्य वने चक्रे समुदिताः क्रियाः ॥ बदुध्वा मृगेंद्रां-स्तरसा कीडित स्म स बालकः ॥ १८ ॥ तं दुरत्ययिकांतमादाय प्रमदोत्तमा ॥ हरेरंशांशसंभूतं भर्तुरंतिकमागमत् ॥१९॥ यदा न जगृहे राजा भार्यापुत्राविनंदितौ ॥ शृष्वतां सर्वभूतानां खे वागाहाशरीरिणी ॥ २० ॥ माता भस्ना पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः ॥ भरस्व पुत्रं दुष्यंत मावमंस्थाः शकुन्तलाम् ॥२१॥ रेतोधाः पुत्रो नयति नरदेव यमक्षयात् ॥ त्वं चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाह शकुंतला ॥२२॥ पित्र्युपरते सोऽपि चकवर्ती महायशाः ॥ महिमा गीयते तस्य हरेरंश भुवो भुवि ॥२३॥ चक्रं दक्षिणहस्ते ऽस्य पद्मकोशो ऽस्य पादयोः ॥ ईजे महाभिषेकेन सो अभिषिक्तो ऽ-

पुत्रनामासीति श्रुतेः । भरस्व प्रुषाण । अनेन भरतनाम निरुक्तम् ॥२१॥ किंच रेतोघा रेतःसेक्ता वंशकृत्पुत्रो यमक्षयात्पितरं नयित तारयित । तथा च श्रुतिः । प्रज्ञामनो नरकाद्यस्मात्पितरं त्रायते स्तुतः ॥ तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंश्चवेति । पाठांतरे मातापित्रोः पुत्रं प्रति विवादे यमक्षयाद्धमनिर्णेतुर्यमस्य सभायाः सकाशाद्वेतोघा रेतःसेक्ता पितैव धर्मेण विजित्य पुत्रं नयित न तु मातेत्यर्थः । तस्य मार्थापुत्रौ स्वीकृतवानिति ज्ञेयम् ॥२२॥ चक्रवर्ती वस्वेति श्रेषः । तस्य महिमा गीयते तद्ययेते स्रोका अभिगीता इत्यादिवचह्नश्रुत्या । हरेरंशश्चवें श्याज्ञातस्य ॥२३॥

भा०न०

॥२४॥

तत्र लिंगमाह । चक्रमिति ॥२४॥ गंगायामनुलोमं पंचपंचाशता वाजिभिरीजे । पुरोधाय पुरोहितं कृत्वा । यम्रनायामनु च यम्रनायाश्वनुलोमम् ॥२५॥ अष्टाधिकसप्तिति मेध्यानश्वान्यवंघ । किं कुर्वन् । वसु धनं प्रकर्षेण ददत्। साचीगुणे प्रकृष्टमगुणविति देशेऽग्निश्वितोऽभृत्। यस्मिन्नग्निचयने देशे वा सहस्रं ब्राह्मणा भरतेन भृरिदानेन दत्ता गा वद्दशः प्रत्येकं वदं वदं विमेजिरे विभन्य जगृहुः । चतुरशीत्यधिकस्रयोदशसहस्रोरेकं वदं भविति । तथा हि । हिरण्येन परिवृतानकृष्णान् शुक्कदतो मृगान् ॥ मष्णारे भरतोऽद्दाच्छतं वद्वानि सप्त चेति श्रुत्युक्तानि सप्ताधिकशतं वद्वानि श्रीशुकेनोत्तरश्लोके चतुर्दशलक्षत्वेन संगृहीतानि अदात्कर्मणि मष्णारे नियुतानि चतुर्दशित । एवं चतुर्दशलक्षाणां सप्ताधिकशतभागो वद्वमित्युक्तम् । इयं च बद्वसंख्या श्लोकेन संगृह्यते । चतुर्दशानां लक्षाणां सप्ताधिकशतांशकः ॥ वदं चतुरशीत्यग्रसहस्राणि त्रयोदश ॥२६॥ देवानामित मायां वभवमत्यगादत्यशेत । यतः गुरुं पूज्यं हरिमाययौ प्राप्तः । तदंशभवत्वात् । मायवत्तर इति पाठे हस्वः श्रुत्यनुसारेण । मायावतां श्रेष्ठो हरिरेवासावित्यर्थः ॥ २७ ॥ मृगान् श्रेष्ठगजान् । भद्रमंद्रमृगादयो गजजातिभेदाः । मष्णारे इत्यस्य श्रुतिपदस्य व्याख्यानं कर्मणीति किस्मिश्व-

धिराड्विमु: ॥ २४ ॥ पंचपंचाराता मेध्येगँगायामनु वाजिभिः ॥ सामंतेयं पुरोधाय यमुनायामनु प्रमुः ॥ २५ ॥ अष्टसप्तिमेध्याश्वान्ववंध प्रद्दइसु ॥ भरतस्य हि दौष्यंतेरिग्नः साचीगुणे चितः ॥ सहस्रं वद्वशो यिस्मन्त्राह्मणा गा विभेजिरे ॥ २६ ॥ त्रयिद्धंशच्छतं ह्यश्वान्वद्धा विस्मापयत्रृपान् ॥ दौष्यंतिरत्यगान्मायां देवानां ग्रुरुमाययो ॥ २७ ॥ मृगान् शुक्कदतः कृष्णान्हिरण्येन परीवृतान् ॥ अदात्कर्मणि मष्णारे नियुतानि
चतुर्दश ॥ २८ ॥ भरतस्य महत्कर्म न पूर्वे नापरे नृपाः ॥ नैवापुर्नेव प्राप्त्यंति बाहुभ्यां त्रिदिवं यथा ॥ २९ ॥ किरातहृणान्यवनानंत्रान्कंकान्खशान् शकान् ॥ अत्रह्मण्यात्रृपांश्वाहन्म्छेच्छान्दिग्वजयेऽखिलान् ॥ ३० ॥ जित्वा पुराऽसुरा देवान्ये रसौकांसि भेजिरे ॥ देविश्वयो रसां नीताः
प्राणिभिः पुनराहरत् ॥ ३१ ॥ सर्वकामान्दुदुहतुः प्रजानां तस्य रोदसी ॥ समास्त्रिणवसाहसीर्दिन्नु चक्रमवर्तयत् ॥ ३२ ॥ स सम्राट् लोकपालाख्यमेश्वर्यमधिराट् श्रियम् ॥ चकं चास्खिलतं प्राणान्मुषेत्रुपरराम ह ॥ ३३ ॥ तस्यासन्नृप वैदर्भः पत्न्यस्तिसः सुसंमताः ॥ जन्नुस्त्यागभयात्पुत्रान्नानुरूपा इतीरिते ॥ ३४ ॥ तस्यैवं वितथे वंशे तदर्थं यजतः स्रुतस् ॥ मरुतस्तोमेन मरुतो भरद्वाजमुपाददुः ॥ ३५ ॥ अंतर्वत्न्यां भ्रातृपत्न्यां

त्कर्मविशेषे केचित्तु मण्णारे तीर्थ इति व्याचक्षते।।२८-३०॥ पुरा देवान् जित्वा येऽसुरा रसीकांसि रसातलादिस्थानानि भेजिरे तैः प्राणिभिर्विलिभिर्देवस्त्रियो रसातलं नीताः सतीः पुनराहरदानिन्ये । प्राणिभिरन्येर्मनुष्यादिभिः सह नीता इति वा । पणिभिरिति पाठे पणयोऽसुरास्तैर्नीताः सतीः । यद्वा। पणयो दृतास्तैर्दृतान्प्रस्थाप्याहरदित्यर्थः ।।३१॥ त्रिणवसादस्तीः समाः सप्तिंशितिसहस्रं वत्सरान् । चक्रं सेना आज्ञा वा ।।३२॥ तस्य वैराग्येण मोक्षप्रकारमाह । स इति । युपेति विचार्येति शेषः ।।३३॥ नानुरूपा मत्सद्दशा न भवंतीति भर्ता ईरिते सित व्यभिचारशंकयाऽस्मांस्त्यच्यतीति भयात्पुत्रान् जव्तः। पुनः पुत्राणां दर्शने वैसादश्यानुसंधानेन त्यजेन्नान्यथेत्याशयेन हतवत्यः ॥३४॥ वितये व्यर्थे सित तद्र्थं पुत्रार्थं मरुत्स्तोमेन यागेन यजतस्तस्य प्रसन्नाः
संतो मरुतो भरदाजं नाम पुत्रसुपाददुः समर्पयामासुः ॥३५॥ मरुतां भरदाजागमप्रकारं प्रदर्शयन्नाह । अंतर्वतन्त्यामिति चतुर्भिः । अंतर्वतन्त्यां गर्भिण्यां आतुरुत्थ्यस्य पतन्यां ममतायां चौर्येण
मेथुनाय कदाचित्प्रवृत्तो बृहस्पतिस्तदा द्वितीयगर्भस्यावकाशाभावादाकोशपूर्वकं गर्भस्थेन वारितस्ततः क्रुद्धो बृहस्पतिरंधो भवेति तं गर्भे शप्त्वा वलाद्वीर्यं न्यपिचत्ततो बृहस्पतेः शापाद्वर्भस्थो दीर्ध-

श्रीधरो

27.2.2

तमा अंधो वभूव । तेन च तद्वीर्यं पार्ब्णिप्रहारेण योनेर्विहिनिःसारितं भूमौ पतितं सद्य एव कुमारोऽभवत् ॥३६॥ तं च परवीर्यजं भर्तुस्त्यागाद्विशंकितां सतीं त्यक्तुकामां ममतां प्रति सुरा एनं बृहस्पतेर्ममतायाश्च विवादरूपं श्लोकं जगुः । किमर्थं जगुरत आह । तस्य नाम निरुच्यते येन तत् । तन्नामनिर्वचनेनैव भर्तुस्त्यागशंकामपाकर्तुमित्यर्थः ॥३७॥ तत्र पुत्रं त्यक्त्वा यांतीं ममतां बृहस्पतिराह । हे मुढे ! इमं पुत्रं भर पुपाण । भर्तुविभेमीति चेत्तत्राह । द्वाजमेकस्य चेत्रेऽन्यस्य बीजादित्येवं द्वाभ्यां जातमतस्तस्याप्ययं पुत्र इति न तस्माद्भयशंकेत्यर्थः । एवमुक्ता सती तं प्रत्याह । हे बृहस्पते! त्विममं भर यतो द्वाजं द्वाभ्यामावाभ्यामन्यायतो जातम्। अतो नाहमेकािकनी भरामीत्यर्थः। यद्यस्मादेवमुक्त्वािपतरौ ममताबृहस्पती विवदमानौ पुत्रं परित्यज्य यातौ। ततो हेतोरयं भरद्वाज इति । पाठांतरे यस्य त्यागदुःखात्पितरौ यातावित्यर्थः ॥३८॥ वितर्थं व्यभिचारसंभवात्तमात्मजं वितर्थं निरर्थकं मत्त्रा ममता व्यस्वजत्त्याज। पाठांतरे आदिजं प्रथमजं मर्तुर्वीर्याज्जा-मैथुनाय बृहस्पतिः ॥ प्रवृत्तो वारितो गर्भं शप्तवा वीर्यमवासूजत् ॥३६॥ तं त्यक्तकामां ममतां भर्तृत्यागविशंकिताम् ॥ नामनिर्वचनं तस्य श्लोक-मेनं सुरा जगुः ॥ ३७ ॥ मुढे भर द्वाजिममं भरद्वाजं बृहस्पते ॥ यातौ यदुक्त्वा पितरौ भरद्वाजस्ततस्त्वयम् ॥ ३८ ॥ चोद्यमाना सुरैरेवं मत्वा वितथमात्मजम् ॥ व्यसृजन्मरुतो बिभ्रन्दत्तोऽयं वितथेऽन्वये ॥ ३९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ श्रीशुक् उवाच ॥ वितथस्य सुतो मन्युर्बृहत्क्षत्रो जयस्ततः ॥ महावीर्यो नरो गर्गः संकृतिस्तु नरात्मजः ॥ १ ॥ गुरुश्च रंतिदेवश्च संकृतेः पांडुनंदन ॥ रंति-देवस्य हि यश इहामुत्र च गीयते ॥२॥ वियदित्तस्य ददता लब्धं लब्धं बुभुक्षतः॥ निष्किचनस्य धीरस्य सकुटुंबस्य सीदतः॥३॥ व्यतीयुरष्टचत्वा-रिंशदहान्यपिवतः किल ॥ घतपायससंयावं तोयं प्रातरुपस्थितम् ॥ ४ ॥ कृच्छपाप्तकुटुंवस्य चुतृब्भ्यां जातवेपथोः ॥ अतिथिर्वाह्मणः काले भोक्तु-कामस्य चागमत् ॥ ५ ॥ तस्मै संव्यभजत्सो अन्नमादृत्य श्रद्धया अन्वितः ॥ हरिं सर्वत्र संपश्यन्स भुक्त्वा प्रययौ द्विजः ॥६॥ अथान्यो भोत्त्यमाणस्य विभक्तस्य महीपते ॥ विभक्तं व्यभजत्तस्मै वृषलाय हरिं स्मरन् ॥ ७ ॥ याते शुद्धे तमन्योऽगादतिथिः श्वभिरावतः ॥ राजन्मे दीयतामन्नं सगणाय बुभुक्षते ॥८॥ स आहत्यावशिष्टं यद्रहुमानपुरस्कृतम् ॥ तच दत्त्वा नमश्रक्रे श्वभ्यः श्वपतये विभुः ॥ ९ ॥ पानीयमात्रमुच्छेषं तचैकपरितर्पणम् ॥ पास्यतः पुल्कसोऽभ्यागादपो देह्यशुभस्य मे ॥ १० ॥ तस्य तां करुणां वाचं निशम्य विपुलश्रमाम् ॥ कृपया भृशसंतप्त इदमाहामृतं वचः ॥ ११॥ तमेव मुख्यमात्मजं मत्वा बृहस्पतेर्जातं तत्याजेत्यर्थः। एवं तया त्यक्तं मरुतोऽविश्रन्नविभरुः। तदेवं मरुद्धिः प्राप्तोऽयं भरतस्यान्वये वितथे सति दत्तः ॥३९॥ इति श्रीमद्भागवते नत्रमस्कंघेटीकायां विशोऽध्यायः ॥२०॥ एकविशे त दौष्यंतेः सुतस्यान्वय उच्यते ॥ रंतिदेवाजमीढादेर्यत्र कीर्तिः प्रतन्यते ॥१॥ भरतस्यान्वये विवधे सति दत्तत्वाद्वितथसंज्ञो भरद्वाजः। स च ब्राह्मणोऽपि भरतस्य दत्तः पुत्रो जात इति तद्वंशोऽनुक्रम्यते । वितथस्य सुतो मन्युस्तस्माद्बृहत्क्षत्रजयमहावीर्यनरगर्गाः पंच पुत्रा वभुतुः ॥१॥२॥ वियदित्तस्य वियतो गगनादिवोद्यमं विना देवाद्वपस्थितमेव वित्तं भोग्यं यस्य। यद्वा। वियद्वचयं प्राप्तुवद्वित्तं भोग्यं यस्य। तदेवाह । बुभुक्षतोऽपि सतो लब्धं लब्धं तदतः। तत्प्रपंचयति । निष्किचनस्येत्यादिसाधैः पंचदशिमः ॥ ३ ॥ अपिबतो जलपानमप्य-कुर्वतः । घृतादित्रयाणां दंद्वैक्यम् । तोयं च ॥४-६॥ अथान्यो वृषलोऽतिथिरागमत् । विभक्तस्य कुढुंबार्थमन्नादिकं विभक्तवतः ॥ ७ ॥ सगणाय श्वयूथसहिताय ॥ ८ ॥ ९ ॥ उच्छेपसुर्वरि-

गरपा

तम् । एकमेव तर्पयतीति तथा ॥१०॥११॥ परदुःखासहिष्णुतया सर्वेषां दुःखं स्त्रयं भोक्तुमाशास्ते । नेति । अणिमाद्यष्टसमृद्धियुक्तां गति मोक्षमिप चाहं न कामये । तिर्ह कि कामयसे तदाह । अखिलदेहभाजामार्ति दुःखं तत्तद्भोक्तरूपेणांतःस्थितः सन्नहं प्रपद्ये प्राप्तुयामित्येवं कामये । येन तद्दुःखभोक्त्रा मया हेतुभृतेन ते सर्वेऽदुःखा भवंतु ॥१२॥ नतु दुःखं किमिति प्रार्थयसे परदुःखनिवृत्त्यैव मम सर्वदुःखनिवृत्तिरित्याह । जुत्तिङिति कृपणस्य जंतोर्जीवनहेतोर्जलस्यार्पणान्मे सर्वे जुत्तृडादयो निवृत्ताः ॥१३॥ इत्येवं प्रभाष्य ॥१४॥ त्रिभुवनाधीशा त्रक्षाद्यः । माया-स्तदीयधैर्परीक्षार्थं प्रथमं मायया वृषलादिरूपेण प्रतीताः संत इत्यर्थः ॥१५॥ परं केवलं वासुदेवे भक्त्या नमश्रक्ते । न तु तान्किमपि याचितवान् ॥१६॥ अनन्यराघस ईव्वरातिरिक्तफलांत-रानपेक्षस्य । प्रत्यलीयतात्मन्येव लीना वभूव ॥ १७ ॥ १८ ॥मन्युसुतस्य नरस्य वंशमुक्त्वा तत्सुतस्यैव गर्गस्य वंशमाह । गर्गादिति । महावीर्यस्य वंशमाह । दुरितक्षियस्तस्य त्रय्यारुणिः न कामये उहं गतिमिश्वरात्परामष्टर्धियुक्तामपुनर्भवं वा ॥ आर्ति प्रपद्ये ऽखिलदेहमाजामंतः स्थितो येन भवन्त्वदुः खाः ॥ १२ ॥ द्वत्दश्रमो गात्रपरि-श्रमश्र दैन्यं क्लमः शोकविषादमोहाः ॥ सर्वे निवृत्ताः कृपणस्य जंतोर्जिजीविषोर्जीवजलार्पणान्मे ॥ १३ ॥ इति प्रभाष्य पानीयं प्रियमाणः पिपा-सया ॥ पुल्कसायाददाद्वीरो निसर्गकरुणो नृपः ॥ १४ ॥ तस्य त्रिभुवनाधीशाः फलदाः फलिमच्छताय ॥ आत्मानं दर्शयांचकुर्माया विष्णुविनि-र्मिताः ॥ १५ ॥ स वै तेभ्यो नमस्कृत्य निःसङ्गो विगतस्पृहः ॥ वासुदेवे भगवति अक्त्या चक्रे नमः परम् ॥ १६ ॥ ईश्वरालंबनं चित्तं कुर्वतोऽन-न्यराधसः ॥ माया गुणमयी राजनस्वप्नवत्प्रत्यलीयत ॥ १७॥ तत्प्रसङ्गानुभावेन रंतिदेवानुवर्तिनः ॥ अभवन्योगिनः सर्वे नारायणपरायणाः ॥ १८॥ गर्गाच्छिनिस्ततो गार्ग्यः क्षत्राद्बह्य ह्यवर्तत ॥ दुरितक्षयो महावीर्यात्तस्य त्रय्यारुणिः कविः ॥ १९ ॥ पुष्करारुणिरित्यत्र ये ब्राह्मणगतिं गताः ॥ बृहत्क्षत्रस्य पुत्रोऽभूद्धस्ती यद्धस्तिनापुरम् ॥ २०॥ अजमीढो द्विमीढश्च पुरुमीढश्च हस्तिनः ॥ अजमीढश्च वंश्याः स्युः प्रियमेधादयो द्विजाः ॥ २१ ॥ अजमीढाद्बृहदिषुस्तस्य पुत्रो बृहद्धनुः ॥ बृहत्कायस्ततस्तस्य पुत्र आसीज्ञयद्रथः ॥ २२ ॥ तत्सुतो विशदस्तस्य सेनजित्समजायत ॥ रुचिराश्वो दृढहनुः काश्यो वत्सश्च तत्सुताः ॥ २३ ॥ रुचिराश्वसुतः पारः पृथुसेनस्तदात्मजः ॥ पारस्य तनयो नीपस्तस्य पुत्रशतं त्वभृत् ॥२४॥ स कृत्व्यां शुककन्यायां ब्रह्मदत्तमजीजनत् ॥ स योगी गवि भार्यायां विष्वक्सेनमधात्युतस् ॥२५॥ जैगीषव्योपदेशेन योगतंत्रं चकार ह ॥ उदक्ख-कविः पुष्करारुणिश्चेति त्रयः पुत्राः ॥ १९ ॥ कथंभृताः । ये अत्र वंशे ब्राह्मणरूपतां गतास्ते । मन्युपुत्राणां पंचानां ज्येष्टस्य वंशमाह । बृहत्क्षत्रस्येति । यद्येन हस्तिनापुरं कृतमित्यर्थः ॥ २० ॥ अजमीढादयस्त्रयो हस्तिनः पुत्राः ॥ २१ ॥ अजमीढादेवान्यः पुत्रो बृहदिषुर्नामाऽभवत् ॥२२॥२३॥ पारस्य तनयो नीपः । नीपस्य पुत्रशतम् ॥ २४ ॥ स एव कृत्वीसंज्ञायां शुक-कन्यायां ब्रह्मदत्तं जनयामास । तदुक्तं हरिवंशादिषु । पराशरकुलोत्पन्नः शुको नाम यहायशाः ॥ व्यासादरण्यां संभूतो विधूमोऽग्निरिवोज्ज्वलन् ॥ स तस्यां पितृकन्यायां वीरिण्यां जनियव्यति ॥ कृष्णं गौरप्रभं शंभ्रं तथा भूरिश्रुतं जयम् ॥ कन्यां कीर्तिमतीं पष्ठीं योगिनीं योगमातरम् ॥ ब्रह्मदत्तस्य जननीं महिपीमणुहस्य चेति। यद्यपि शुक उत्पत्त्यैव विम्रक्तसंगो निर्गतस्तथापि विरहातुरं व्यासमतुयांतं दृष्ट्वा छायाश्चेकं निर्माय गतवांस्तद्भिप्रायेणैव गार्हस्थ्यादिव्यवहार इत्यविरोधः। स ब्रह्मदत्तो योगी। गति वाचि सरस्वत्याम् ॥२५॥ स एव योगतंत्रं चकार। वार्हदीयवा बृह-

श्रीघरो

-- - 0

।।२५।

परद्या

जरया राक्षस्या ॥८॥ यद्यस्मात्सोमापेः श्रुतश्रवाः । कुरोः पुत्रः परीक्षिद्नपत्यः । जाह्ववो जह्वोः पुत्रः ॥ ९ ॥ अतो राधिकादयुतोऽभृदित्यर्थः ॥ १० ॥ ११ ॥ तस्य प्रतीपशंतनुवाहीकाः ॥ १२ ॥ प्राक् पूर्वजन्मिन महाभिष इति संज्ञा यस्य सः ॥१३॥ यदा देवो न ववर्ष तदा शंतनुस्तत्र कारणं बाह्मणान्पप्रच्छ ॥ १४ ॥ ब्राह्मणैश्रीवेष्वप्रक्तः । दाराग्निहोत्रसंयोगं कुरुते योऽप्रजे स्थिते ॥ परिवेचा स विज्ञेयः परिविचिस्तु पूर्वज इति स्मृतेयोंऽप्रभुक् भ्रुवमग्रतो भ्रुनक्ति अयं त्वादशोऽपि परिवेचीव भवति । अतस्तदोषपरिहाराय राज्यमग्रजाय देहि ततो वृष्टिभीविष्यतीत्येवमुक्तः शंतनुर्वनं गत्वा ज्येष्ठं छंदयामास । राज्ञः प्रजापालनादिः परो धर्मोऽतस्त्वं राज्यं स्वीकृविति प्रार्थितवान् । ततः पूर्वमेव तस्य मंत्रिणा अवपरावसंज्ञेन देवापि पाखंडीकृत्य राज्यानई कर्तुं ये

स्ततो अभवत् ॥ जयसेनस्तत्तनयो राधिको अतो अयुतो ह्यभूत् ॥ १०॥ ततश्च कोधनस्तस्माहेवातिथिरमुख्य च ॥ ऋष्यस्तस्य दिछीपो अभूत्यतीपस्तस्य चात्मजः ॥ ११ ॥ देवापिः शंतनुस्तस्य बाह्वीक इति चात्मजाः ॥ पितृराज्यं परित्यज्य देवापिस्तु वनं गतः ॥१२॥ अभवच्छंतनु राजा प्राङ्महा-भिषसंज्ञितः ॥ यं यं कराभ्यां स्पृशति जीर्णं यौवनमेति सः ॥१३॥ शांतिमाप्रोति चैवाग्यां कर्मणा तेन शंतनुः ॥ समा द्वादश तद्राज्ये न ववर्ष यदा विभुः ॥ १४ ॥ शंतनुर्वाह्मणरुक्तः परिवेत्ता त्वमग्रमभुक् ॥ राज्यं देह्मग्रजायाशु पुरराष्ट्रविवृद्धये ॥ १५ ॥ एवमुक्तो द्विजैर्ज्येष्ठं छंदयामास सोऽब्रवीत् ॥ तन्मंत्रिप्रहितैविप्रैवेदािक्षभ्रंशितो गिरा ॥ १६ ॥ वेदवादाितवादान्वे तदा देवो ववर्ष ह ॥ देवािपयोगमास्थाय कलापप्राममाश्रितः ॥१७॥ सोमवंशे कलौ नष्टे कृतादौ स्थापिष्यति ॥ बाह्णीकात्सोमदत्तोऽभूद्भरिश्रवास्ततः ॥ १८॥ शलश्र शंतनोरासीदुगंगायां भीष्मआत्म-वान् ॥ सर्वधर्मविदां श्रेष्ठो महाभागवतः कविः ॥ १९ ॥ वीरयूथायणीर्येन रामोऽपि युधि तोषितः ॥ शंतनोदीशकन्यायां जज्ञे वित्रांगदः सुतः ॥ २०॥ विचित्रवीर्यश्रावरजो नाम्ना चित्रांगदो हतः ॥ यस्यां पराशरात्साक्षादवतीणों हरेः कला ॥ २१॥ वेदग्रतो मुनिः ऋष्णो यतो ऽहिमद-मध्यगाम् ॥ हित्वा स्वशिष्यान्पैलादीन् भगवान्बादरायणः ॥ २२ ॥ मह्यं पुत्राय शांताय परं गुह्यमिदं जगौ ॥ विचित्रवीयों अथोवाह काशिराज-सुतो बलात् ॥ २३ ॥ स्वयंबरादुपानीते अंबिकाम्बालिके उमे ॥ तयोरासक्तहृदयो गृहीतो यद्मणा सृतः ॥ २४ ॥ चेत्रेऽप्रजस्य वे भातुर्मात्रोको बादरायणः ॥ धृतराष्ट्रं च पांडुं च विदुरं चाप्यजीजनत् ॥ २५ ॥ गांधार्यां धृतराष्ट्रस्य जज्ञे पुत्रशतं नृप ॥ तत्र दुर्योधनो ज्येष्ठो दुःशला चापि

प्रहिता विप्रास्तैः पाखंडमताश्रयया गिरा वेदाद्विश्रंशितः सन् वेदवादस्यातिवादान्निदावचनानि सोऽत्रवीत्। ततस्तस्य पातित्येन राज्यानहत्वे जाते शंतनोदोपाभावादेवो ववपेत्यर्थः ॥१५-१७॥ ततः सोमदत्ताद्भूरिभूरिश्रवाः शलश्रोति त्रयः ॥१८॥१९॥ रामो जामदग्नयः। दाशकन्यायामिति । उपित्वरस्य वसोनीर्येण मत्स्यगर्भादुत्पन्ना दाशैः कैनतैः पालिताऽतो दासकन्येति प्रसिद्धायां सत्यवत्याम् ॥२०॥ नाम्ना तत्समाननाम्ना चित्रांगदेन गंधवेण युद्धे हतः । यस्यां सत्यवत्यां शंतनुपरिग्रहात्पूर्वभेव ॥ २१ ॥ वेदा गुप्ता येन । यतोऽहं जात इदं भागवतं चाध्यगामधिगत-वानिस्म ॥२२॥२३॥ स्वयंवराद्भीष्मेण वलादुपानीते ॥ २४ ॥ मात्रा सत्यवत्योक्त इति निषेधाशावभाह । अपितरपत्यलिप्सुर्देवराद्गुरुप्रयुक्ता ऋतुमतीयादित्यादिवचनात् ॥ २५ ॥ दुःशला

श्रीधरो

27 . 2 2

गरदग

नाम कन्या च जज्ञे ॥ २६ ॥ अरण्ये मृगशापान्मैथुनेन रुद्धस्य प्रतिवद्धस्य ॥ २७ ॥ नासत्यदस्राभ्यामश्चिनीकुमाराभ्याम् । पंचभ्यो युधिष्ठिरादिभ्यः पंचाभवन् ॥ २८ ॥ २९ ॥ तथाऽपरे भार्यातरेषु ॥ ३० ॥ काली चान्या भीमस्य भार्या तस्यां ततो भीमसेनात्सर्वगतो नाम पुत्रोऽभवदित्यर्थः ॥३१॥ उल्पां नागकन्यायाम् । मणिपूरपतेः सुतायां पुत्रिकाधर्मेण दत्तायां वभ्रवा-हनमस्त । अतस्तत्युत्रः सन्निप स पुत्रिकासुतः । मातामहसुत इत्यर्थः ॥३२-३६॥ पुरसंज्ञं पुरोहितं कृत्वा ॥३७॥ भविष्यानाह । तस्य पुत्र इति यावत्समाप्ति। याज्ञवल्क्यात्क्रियाज्ञानं परं चात्मानं कन्यका ॥ २६ ॥ शापान्मैथुनरुद्धस्य पांडोः कुंत्यां महारथाः ॥ जाता धर्मानिलेंद्रेभ्यो युधिष्ठिरमुखास्त्रयः ॥२७॥ नकुलः सहदेवश्च माद्रचां नास-त्यदस्रयोः ॥ द्रौपद्यां पंच पंचभ्यः पुत्रास्ते पितरो अवन् ॥ २८ ॥ युधिष्ठिरात्प्रतिविंध्यः श्रुतसेनो वृकोदरात् ॥ अर्ज्जनाच्छुतकीर्तिस्तु शतानीकस्त नाकुलिः ॥ २९ ॥ सहदेवसुतो राजन् श्रुतकर्मा तथापरे ॥ युधिष्ठिरात्त पौरव्यां देवको ऽथ घटोत्कचः ॥ ३० ॥ भीमसेनाद्धि डिंबायां काल्यां सर्वगतस्ततः ॥ सहदेवात्मुहोत्रं तु विजयाऽसूत पार्वती ॥ ३१ ॥ करेणुमत्यां नकुलो निरमित्रं तथाऽर्जुनः ॥ इरावंतमुलूप्यां वै सुतायां बभवाह-नम् ॥ मणिपूरपतेः सो अपि तत्पुत्रः पुत्रिकासुतः ॥ ३२ ॥ तव तातः सुभद्रायामभिमन्युरजायत ॥ सर्वातिरथजिद्धीर उत्तरायां ततो भवान ॥ ३३ ॥ परिक्षीणेषु कुरुषु द्रौणेर्बह्यास्त्रतेजसा ॥ त्वं च कृष्णानुभावेन सजीवो मोचितो उन्तकात् ॥३४॥ तवेमे तनयास्तात जनमेजयपूर्वकाः ॥ श्रतसेनो भीमसेन उत्रसेनश्च वीर्यवान् ॥ ३५ ॥ जनमेजयस्त्वां विदित्वा तक्षकान्निधनं गतम् ॥ सर्पान्वै सर्पयागामौ स होष्यति रुपाऽन्वितः ॥ ३६ ॥ कावषेयं पुरोधाय तुरं तुरगमेधयाट् ॥ समंतात्पृथिवीं सर्वां जित्वा यद्यति चाध्वरैः ॥ ३७ ॥ तस्य पुत्रः शतानीको याज्ञवल्मयात्त्रयीं पठन् ॥ अस्रज्ञानं कियाज्ञानं शौनकात्परमेष्यति ॥ ३८ ॥ सहस्रानीकस्तत्पुत्रस्ततश्चैवाश्वमेधजः ॥ असीमऋष्णस्तस्यापि निमिचकस्तु तत्सुतः ॥ ३९ ॥ गजाह्वये हते नद्या कौशांब्यां साधु वत्स्यति ॥ उक्तस्ततश्चित्ररथस्तस्मात्कविरथः सुतः ॥ ४० ॥ तस्माच वृष्टिमांस्तस्य सुषेणो प्थ मही-पतिः ॥ सुनीथस्तस्य भविता नृचत्तुर्यत्सुखीनलः ॥ ४१ ॥ परिप्लवः सुतस्तस्मान्मेधावी सुनयात्मजः ॥ नृपंजयस्ततो दूर्वस्तिमिस्तस्माज्जनिष्यति ॥ ४२ ॥ तिमेर्बृहद्रथस्तस्माच्छतानीकः सुदासजः ॥ शतानीकादुदुर्दमनस्तस्यापत्यं बहीनरः ॥४३॥ दंडपाणिर्निमिस्तस्य चेमको भविता नृपः ॥ ब्रह्मक्षत्त्रस्य वै शोक्तो वंशो देवर्षिसत्कृतः ॥ ४४ ॥ च्रेमकं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वै कलौ ॥ अथ मागधराजानो भवितारो वदामि ते ॥ ४५ ॥ भविता सहदेवस्य मार्जारिर्यच्छ्रतश्रवाः ॥ ततो युतायुस्तस्यापि निरमित्रोऽथ तत्युतः ॥ ४६ ॥ सुनन्नत्रः सुनन्नत्राद्वृहत्सेनोऽथ कर्म-शौनकात्प्राप्स्यत्यस्त्रज्ञानं च कुपाचार्याद्वित द्रष्टव्यम् । याज्ञवन्कयात्त्रयीमधीत्य कुपादस्राण्यवाप्येति वैष्णवोक्तः । क्वचित्तु असज्ञानं कुपाचार्यादित्येव पाठः ॥३८-४०॥ यद्यस्मात्सुस्तीनलः पुत्रः ॥ ४१ ॥ तस्मात्परिष्ठवात्सुनयस्तस्यात्मजो मेघावीत्यर्थः ॥४२॥ तस्मात्सुदासस्ततः शतानीक इत्यर्थः ॥ ४३-४५ ॥ वृदद्रथस्य जरासंघस्य सहदेवस्तस्य मार्जारिः । यस्मान्मार्जारेः

श्रुतश्रवाः ॥ ४६-४८ ॥ सहस्रसंवत्सरमेते भाव्या भूपालास्ततः परं भाव्यान् द्वादशस्कंघे वच्यति ॥४९॥ इति श्रीमद्भागवते नवमस्कंघे टीकायां द्वाविशोऽध्यायः ॥२२॥ त्रयोविशे त्वनो-द्वु द्योस्तुर्वसोखान्त्रयः क्रमात् ॥ यदोश्च वंशोऽनुकांतो यावज्ज्यामघसंभवः ॥१॥ तदेवं ययातेः पुत्राणां पंचमस्य पूरोर्वशोऽनुकांत इदानीं चतुर्थस्य वंशमनुकामित। अनोरिति कर्णस्य जगतीप-जित् ॥ ततः सृतंजयाद्विपः शुचिस्तस्य भविष्यति ॥ ४७ ॥ चेमो ५थ सुत्रतस्तस्माद्धर्मसूत्रः शमस्ततः ॥ द्यमत्सेनो ५थ सुमतिः सुवलो जिनता ततः ॥ ४८॥ सुनीथः सत्यजिदथ विश्वजिद्यद्विपुंजयः॥ बाईद्रथाश्च भूपाला भाव्याः साहस्रवत्सरम्॥ ४९॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम-स्कंधे द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ अनोः सभानरश्रद्धः परोक्षश्र सुतास्त्रयः ॥ सभानरात्कालनरः सुञ्जयस्तत्सुतस्ततः ॥ १ ॥ जनमेजयस्तस्य पुत्रो महाशीलो महामनाः ॥ उशीनरस्तिति चुश्र महामनस आत्मजौ॥ २॥ शिविर्वनः शमिर्दक्षश्रत्वारोशीनरात्मजाः॥ वृषादर्भः सुवीरश्च मद्रः कैकेय आत्मजाः ॥ ३ ॥ शिबेश्चत्वार एवासंस्तितिक्षोश्च रुशद्रथः ॥ ततो हेमो ५थ सुत्रपा विलः सुत्रपसो ५भवत् ॥ ४ ॥ अंगवंग-किंगाद्याः सुद्धपुंड्रांष्ठसंज्ञिताः ॥ जिज्ञरे दीर्घतमसो बलेः चेत्रे महीक्षितः ॥ ५ ॥ चक्रः स्वनाम्ना विषयान्पिडमान्प्राच्यकांश्च ते ॥ स्वनपानोऽ-ङ्गतो जज्ञे तस्माहिविरथस्ततः ॥६॥ छुतो धर्मरथो यस्य जज्ञे चित्ररथोऽप्रजः ॥ रोमपाद इति ख्यातस्तस्मै दशरथः सखा ॥ ७॥ शांतां स्वकन्यां प्रायच्छहष्यश्रंग उवाह ताम ॥ देवे वर्षति यं रामा आनिन्युईरिणीसुतम् ॥ ८॥ नाट्यसंगीतवादित्रैर्विभ्रमाछिंगनाईणैः ॥ स तु राज्ञोऽनप-त्यस्य निरूपेष्टिं मरुत्त्वतः ॥ ९ ॥ प्रजामदाद्दशस्थो येन छेभेऽप्रजाः प्रजाः ॥ चतुरंगो रोमपादात्पृथुलाक्षस्तु तत्सुतः ॥ १० ॥ बृहद्रथो बृहत्कर्मा बृहद्भानुश्च तत्सुताः ॥ आद्याद्बृहन्मनास्तस्माज्जयद्रथ उदाहृतः ॥११॥ विजयस्तस्य संभूत्यां ततो घृतिरजायत ॥ ततो घृतव्रतस्तस्य सत्कर्माऽधि-रथस्ततः ॥ १२ ॥ योऽसौ गंगातटे क्रीडन्मंजूषांतर्गतं शिशुम् ॥ कुंत्यापविद्धं कानीनमनपत्योऽकरोत्सुतम् ॥ १३ ॥ वृपसेनः सुतस्तस्य कर्णस्य जगतीपतेः ॥ द्वह्योश्च तनयो ब्ध्नः सेतुस्तस्यात्मजस्ततः ॥१४॥ आरव्धस्तस्य गांधारस्तस्य धर्मसुतो घृतः॥ घृतस्य दुर्मनास्तस्मात्प्रचेताः प्राचेतसं शतम् ॥ १५ ॥ म्लेच्छाधिपतयोऽभूवनूदीचीं दिशमाश्रिताः ॥ तुर्वसोश्र सुतो विह्नर्वहेर्भगींऽथ भानुमान् ॥१६॥ त्रिभानुस्ततसुतोऽस्यापि करंधम उदारधीः ॥ मरुतस्तत्सुतोऽपुत्रः पुत्रं पौरवमन्वभूत् ॥ १७ ॥ दुष्यंतः स पुनर्भेजे स्वं वंशं राज्यकामुकः ॥ ययातेज्येष्ठपुत्रस्य यदोर्वशं नर्र्षभ ॥ १८॥ वर्णयामि महापुण्यं सर्वपापहरं नृणाम् ॥ यदोर्वशं नरः श्रुत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ १९॥ यत्रावतीणों भगवान्परमात्मा नराकृतिः ॥ यदोः सहस्रजित्कोष्टानलो रिपुरिति श्रुताः ॥ २० ॥ चत्वारः सूनवस्तत्र शतजित्त्रथमात्मजः ॥ महाहयो वेणुहयो हैहयश्रेति तत्मुताः ॥ २१ ॥ वेरित्यंतेन ॥ १ ॥ तस्य जनमेजयस्य महाशीलस्तस्य महामनाः ॥ २ ॥ चत्वार उशीनरात्मजाः । संधिरार्षः ॥३-१७॥ स दुष्यंतः । स्वं वंशं पौरवं वंशम् ॥१८-२०॥ प्रथमस्य सहस्रजितः

श्रीधरी

37.23

। २७

आत्मजः ॥ २१ ॥ कुंतेः सोहंजिः सोहंजेर्महिष्मानमहिष्मतो भद्रसेनकः ॥ २२ ॥ भद्रसेनस्य दुर्मदो धनकश्चेति द्वौ पुत्रौ । कृतवीर्यस्य जनकः । कृतवीर्यादयश्चत्वारो जनकस्यात्मजा इत्यर्थः ॥ २३-२५ ॥ अनष्टमिनाशं वित्तं येन तथाविधं स्मरणं यस्य सः । अक्षय्यं पड्वसु पिडंद्रियविषयं बुभुजे ॥ २६ ॥ २७ ॥ और्वस्य तेजसा समरेणोपसंहतिमत्यर्थः ॥२८॥ तेषां तालजंघ-पुत्राणां ज्येष्ठः । तस्य मधोः पुत्रशतम् । वृष्णिज्येष्ठो यस्मिन् । यतो मधोर्वृष्णेर्यदोश्च हेतोरिदं कुलम् ॥२९-३१॥ चतुर्दश महारत्नानि तत्तज्जातिश्रेष्ठानि यस्य सः।तानि च मार्केडेयपुराणे वर्णितानि । गजवाजिरथस्त्रीषु निधिमान्यांवरद्वमाः ॥ शक्तिपाशमणिच्छत्रविमानानि चतुर्दशेति । दशानां पत्नीसहस्राणां भार्यायुतस्य प्रत्येकं लक्षं लक्षमित्येवं तासु पुत्राणां दशलक्षसहस्राणि धर्मस्तु हैहयसुतो नेत्रः कुंतेः पिता ततः ॥ सोहंजिरभवत्कुंतेर्महिष्मान्भद्रसेनकः ॥ २२ ॥ दुर्मदो भद्रसेनस्य धनकः कृतवीर्यसूः ॥ कृताग्निः कृतवर्मा च कृतौजा जनकात्मजाः ॥ २३ ॥ अर्जुनः कृतवीर्यस्य सप्तद्वीपेश्वरोऽभवत् ॥ दत्तात्रेयाद्धरेरंशात्राप्तयोगमहाग्रुणः ॥ २४ ॥ न नूनं कार्तवीर्यस्य गतिं यास्यन्ति पार्थिवाः ॥ यज्ञदानतपोयोगश्रुतवीर्यजयादिभिः ॥ २५ ॥ पंचाशीतिसहस्राणि ह्यव्याहतवलः समाः ॥ अनष्टवित्तस्मरेणो बुभुजेऽक्ष-य्यषड्वसु ॥ २६ ॥ तस्य पुत्रसहस्रेषु पंचैवोर्वरिता मधे ॥ जयध्वजः शूरसेनो वृषभो मधुरूर्जितः ॥ २७ ॥ जयध्वजात्ताळजंघस्तस्य पुत्रशतं त्व-भूत् ॥ क्षत्रं यत्तालजंघारूयमौर्वतेजोपसंहतम् ॥ २८ ॥ तेषां ज्येष्ठो वीतिहोत्रो वृष्णिः पुत्रो मधोः स्मृतः ॥ तस्य पुत्रशतं त्वासीद्वृष्णिज्येष्ठं यतः कुलम् ॥२९॥ माधवा वृष्णयो राजन्यादवाश्चेति संज्ञिताः॥ यदुपुत्रस्य च क्रोष्टोः पुत्रो वृजिनवांस्ततः॥३०॥ श्वाहिस्ततोरुरोकुर्वे तस्य चित्ररथ-स्ततः ॥ शश्विंदुर्महायोगी महाभोजो महानभूत् ॥३१॥ चतुर्दश महारत्नश्चकवर्त्यपराजितः ॥ तस्य पत्नीसहस्राणां दशानां सुमहायशाः ॥३२॥ दशल्त्तसहस्राणि पत्राणां तास्वजीजनत् ॥ तेषां तु षट्प्रधानानां पृथुश्रवस आत्मजः ॥३३॥ धर्मा नामोशना तस्य हयमेधशतस्य याट् ॥ तत्स्तो रुचक्रतस्य पंचासन्नात्मजाः शृणु ॥ ३४ ॥ पुरुजिद्रुक्मरुक्मेषु पृथुज्यामघसंज्ञिताः ॥ ज्यामघरत्वप्रजोऽप्यन्यां भार्यां शैब्यापतिर्भयात् ॥ ३५ ॥ नाविंदच्छत्रुभवनाद्भोज्यां कन्यामहारषीत् ॥ रथस्थां तां निरीच्याह शैब्यापितममर्षिता ॥ ३६ ॥ केयं कुहक मत्स्थानं रथमारोपितेति वै ॥ स्तुषा तवेत्यभिहिते स्मयंती पतिमत्रवीत् ॥३७॥ अहं वन्ध्याऽसपत्नी च स्तुषा मे युज्यते कथम् ॥ जनयिष्यसि यं राज्ञि तस्येयमुपयुज्यते ॥३८॥ अन्वमोदंत तिद्वश्वेदेवाः पितर एव च ॥ शैब्या गर्भमधात्काले कुमारं सुषुवे शुभम् ॥ स विदर्भ इति प्रोक्त उपयेमे स्नुषां सतीम् ॥ ३९ ॥ इति जनयामास ॥ ३२ ॥ पृथुश्रवाः पृथुयशा इत्याद्यः १ट् प्रधानाः श्रेष्ठा येषां तेषां मध्ये ॥३३॥ पंच आत्मजा आसंस्तान् शृणु ॥३४॥ तानेवाह । पुरुजिदिति । भार्यामयादेवैक-भार्यस्य बंध्यापतेर्ज्यामघस्यापुत्रस्य तद्भयमेव पुत्रप्रदमभवदिति दर्शयन्नाह । ज्यामघस्त्विति ॥ ३५ ॥ ३६ ॥३७॥ यदि मे सपत्नी स्यात्तिहि स्तुपेयं युज्येतापि न त्वेतदस्तीत्याह । असपत्नी चैति । अतिभयन्याकुल आह जनयिष्यसीति ॥३८॥ भार्यामयप्रकंपमानस्वित्रसर्वोङ्गस्य राज्ञः प्राणसंकटमालोक्यानुकंपितास्तेन पूर्वं बहुकालमाराधिताश्च विश्वदेवाः पितरश्च तथेत्यन्वमोदन्त । तत्रश्च देवताप्रसादेन जनियम्यसीति प्रतिवचनग्रहूर्वगुणेन च निवृत्तरजस्काऽपि शैव्या गर्भमधात् । तस्य च महिमा पराशरादिभिरुक्तः। यथोक्तम्। भार्यावश्यास्तु येकेचिद्भविष्यंत्यथवामृताः॥

श्रुतश्रवाः ॥ ४६-४८ ॥ सहस्रसंवत्सरमेते भाव्या भृपालास्ततः परं भाव्यान् द्वादशस्कंघे वच्यति ॥४९॥ इति श्रीमद्भागवते नवमस्कंघे टीकायां द्वाविशोऽध्यायः ॥२२॥ त्रयोविशे त्वनो-द्वुं द्योस्तुर्वसोश्चान्वयः क्रमात् ॥ यदोश्च वंशोऽनुक्रांतो यावज्ज्यामघसंभवः ॥१॥ तदेवं ययातेः पुत्राणां पंचमस्य पूरोर्वेशोऽनुक्रांत इदानीं चतुर्थस्य वंशमनुकामित । अनोरिति कर्णस्य जगतीप-जित् ॥ ततः सृतंजयाद्विप्रः शुचिस्तस्य भविष्यति ॥ ४७॥ चेमो ५थ सुत्रतस्तस्माद्धर्मसूत्रः शमस्ततः ॥ चुमत्सेनो ५थ सुमतिः सुबछो जिनता ततः ॥ ४८ ॥ सुनीथः सत्यजिदथ विश्वजिद्यद्विपुंजयः ॥ वार्हद्रथाश्च भूपाला भाव्याः साहस्रवत्सरम् ॥ ४९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम-स्कंधे द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ अनोः सभानरश्रज्ञः परोक्षश्र सुतास्त्रयः ॥ सभानरात्कालनरः सञ्जयस्तत्सुतस्ततः ॥ १ ॥ जनमेजयस्तस्य पुत्रो महाशीलो महामनाः ॥ उशीनरिस्तिति जुश्र महामनस आत्मजौ ॥ २ ॥ शिविर्वनः शमिर्दक्षश्रत्वारोशीनरात्मजाः ॥ वृषादर्भः सुवीरश्र मद्रः केकेय आत्मजाः ॥ ३ ॥ शिवेश्रत्वार एवासंस्तितिक्षोश्र रुशद्रथः ॥ ततो हेमो ५थ सुत्पा विलः सुतपसो ५भवत् ॥ ४ ॥ अंगवंग-कलिंगाद्याः सुह्मपुंड्रां प्रसंज्ञिताः ॥ जिज्ञरे दीर्घतमसो बलेः चेत्रे महीक्षितः ॥ ५ ॥ चकुः स्वनाम्ना विषयान्पिडमान्प्राच्यकांश्च ते ॥ खनपानो ऽ-क्रतो जज्ञे तस्माहिविरथस्ततः ॥६॥ सुतो धर्मरथो यस्य जज्ञे चित्ररथोऽप्रजः ॥ रोमपाद इति ख्यातस्तस्मै दशरथः सखा ॥ ७॥ शांतां स्वकन्यां प्रायच्छ्रहष्यशृंग उवाह ताम ॥ देवे वर्षति यं रामा आनिन्युईरिणीसुतम् ॥ ८॥ नाट्यसंगीतवादित्रैर्विभ्रमाछिंगनाईणैः ॥ स तु राज्ञोऽनप-त्यस्य निरूपेष्टिं मरुत्त्वतः ॥ ९ ॥ प्रजामदाद्दशस्थो येन लेभेऽप्रजाः प्रजाः ॥ चतुरंगो रोमपादात्पृथुलाक्षस्तु तत्सुतः ॥ १० ॥ वृहद्रथो बृहत्कर्मा बृहद्भानुश्च तत्सुताः ॥ आद्याद्बृहन्मनास्तस्माज्जयद्रथ उदाहृतः ॥११॥ विजयस्तस्य संभूत्यां ततो धृतिरजायत ॥ ततो धृतव्रतस्तस्य सत्कर्माऽधि-रथस्ततः ॥ १२ ॥ योऽसौ गंगातटे क्रीडन्मंजूषांतर्गतं शिशुम् ॥ कुंत्यापविद्धं कानीनमनपत्योऽकरोत्सुतम् ॥ १३ ॥ वृपसेनः सुतस्तस्य कर्णस्य जगतीपतेः ॥ द्रुह्योश्च तनयो बध्नः सेतुस्तस्यात्मजस्ततः ॥१४॥ आरब्धस्तस्य गांधारस्तस्य धर्मसुतो धृतः॥ धृतस्य दुर्मनास्तरमात्प्रचेताः प्राचेतसं शतम् ॥ १५ ॥ म्लेच्छाधिपतयोऽभूवन्नदीचीं दिशमाश्रिताः ॥ तुर्वसीश्र सुतो विह्नवेह्नेभगींऽथ भानुमान् ॥१६॥ त्रिभानुस्ततसुतोऽस्यापि करंधम उदारधीः ॥ मरुतस्तत्सुतोऽपुत्रः पुत्रं पौरवमन्वभूत् ॥ १७ ॥ दुष्यंतः स पुनर्भेजे स्वं वंशं राज्यकामुकः ॥ ययातेज्येष्ठपुत्रस्य यदोर्वशं नर्र्षभ ॥ १८ ॥ वर्णयामि महापुण्यं सर्वपापहरं नृणाम् ॥ यदोर्वशं नरः श्रुत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ १९ ॥ यत्रावतीणों भगवान्परमात्मा नराकृतिः ॥ यदोः सहस्रजित्कोष्टानलो रिपुरिति श्रुताः ॥ २० ॥ चत्वारः सूनवस्तत्र शर्ताजित्प्रथमात्मजः ॥ महाहयो वेणुहयो हैहयश्चेति तत्प्रताः ॥ २ ॥ वित्यंतेन ॥ १ ॥ तस्य जनमेजयस्य महाशीलस्तस्य महामनाः ॥ २ ॥ चत्वार उशीनरात्मजाः । संधिरार्षः ॥३–१७॥ स दुष्यंतः । स्वं वंशं पौरवं वंशम् ॥१८–२०॥ प्रथमस्य सहस्रजितः

श्रीघरी

37.23

आत्मजः ॥ २१ ॥ कुंतेः सोहंजिः सोहंजेर्महिष्मानमहिष्मतो भद्रसेनकः ॥ २२ ॥ भद्रसेनस्य दुर्मदो धनकश्चेति द्वौ पुत्रौ । कृतवीर्यस्य जनकः । कृतवीर्यादयश्चत्वारो जनकस्यात्मजा इत्यर्थः ॥ २३-२५ ॥ अनष्टमिनाशं वित्तं येन तथाविधं स्मरणं यस्य सः । अक्षय्यं पड्वसु पिडिद्रियविषयं वुभुत्ते ॥ २६ ॥ २७ ॥ और्वस्य तेजसा समरेणोपसंहतिमत्यर्थः ॥२८॥ तेषां तालजंघ-पुत्राणां ज्येष्ठः । तस्य मधोः पुत्रशतम् । वृष्णिज्येष्ठो यस्मिन् । यतो मधोर्वृष्णेर्यदोश्च हेतोरिदं कुलम् ॥२९-३१॥ चतुर्दश महारत्नानि तत्तज्जातिश्रेष्ठानि यस्य सः।तानि च मार्कंडेयपुराणे वर्णितानि । गजवाजिरथस्त्रीषु निधिमान्यांवरद्वमाः ॥ शक्तिपाशमणिच्छत्रविमानानि चतुर्दशेति । देशानां पत्नीसहस्राणां भार्यायुतस्य प्रत्येकं लक्षं लक्षमित्येवं तासु पुत्राणां दशलक्षसहसूर्णण धर्मस्तु हैहयसुतो नेत्रः कुंतेः पिता ततः ॥ सोहंजिरभवत्कुंतेर्महिष्मान्भद्रसेनकः ॥ २२ ॥ दुर्मदो भद्रसेनस्य धनकः कृतवीर्यसूः ॥ कृताग्निः कृतवर्मा च कृतौजा जनकात्मजाः ॥ २३ ॥ अर्जुनः कृतवीर्यस्य सप्तद्वीपेश्वरोऽभवत् ॥ दत्तात्रेयाद्धरेरंशात्प्राप्तयोगमहागुणः ॥ २४ ॥ न नूनं कार्तवीर्यस्य गतिं यास्यन्ति पार्थिवाः ॥ यज्ञदानतपोयोगश्रुतवीर्यजयादिभिः ॥ २५ ॥ पंचाशीतिसहस्राणि ह्यव्याहतवलः समाः ॥ अनष्टवित्तस्मरणो बुभुजेऽश्व-ययषड्वसु ॥ २६ ॥ तस्य पुत्रसहस्रेषु पंचैवोर्वरिता मधे ॥ जयध्वजः शूरसेनो वृषभो मधुरूर्जितः ॥ २७ ॥ जयध्वजात्ताळजंघस्तस्य पुत्रशतं त्व-भूत् ॥ क्षत्रं यत्तालजंघारूयमौर्वतेजोपसंहतम् ॥ २८ ॥ तेषां ज्येष्ठो वीतिहोत्रो वृष्णिः पुत्रो मधोः स्मृतः ॥ तस्य पुत्रशतं त्वासीद्वृष्णिज्येष्ठं यतः कुलम् ॥२९॥ माधवा वृष्णयो राजन्यादवाश्चेति संज्ञिताः॥ यदुपुत्रस्य च क्रोष्टोः पुत्रो वृजिनवांस्ततः॥३०॥ श्वाहिस्ततोरुरोकुवै तस्य चित्ररथ-स्ततः ॥ शश्विंदुर्महायोगी महाभोजो महानभूत् ॥३१॥ चतुर्दश महारत्नश्चकवर्त्यपराजितः ॥ तस्य पत्नीसहस्राणां दशानां सुमहायशाः ॥३२॥ दशल्चसहस्राणि पत्राणां तास्वजीजनत् ॥ तेषां तु षट्पधानानां पृथुश्रवस आत्मजः ॥३३॥ धर्मा नामोशना तस्य हयमेधशतस्य याट् ॥ तत्स्रतो रुचकस्तस्य पंचासन्नात्मजाः शृणु ॥ ३४ ॥ पुरुजिद्रुक्मरुक्मेषु पृथुज्यामघसंज्ञिताः ॥ ज्यामघस्त्वप्रजोऽप्यन्यां भार्यां शैब्यापतिर्भयात् ॥ ३५ ॥ नाविंदच्छत्रुभवनाद्भोज्यां कन्यामहारषीत् ॥ रथस्थां तां निरीच्याह शैब्यापतिममर्षिता ॥ ३६ ॥ केयं कुहक मत्स्थानं रथमारोपितेति वै ॥ स्तुषा तवेत्यभिहिते स्मयंती पतिमत्रवीत् ॥३७॥ अहं वन्ध्याऽसपत्नी च स्तुषा मे युज्यते कथम् ॥ जनयिष्यसि यं राज्ञि तस्येयमुपयुज्यते ॥३८॥ अन्वमोदंत तिद्वश्वेदेवाः पितर एव च ॥ शैब्या गर्भमधात्काले कुमारं सुषुवे शुभम् ॥ स विदर्भ इति प्रोक्त उपयेमे स्नुषां सतीम् ॥ ३९ ॥ इति जनयामास ॥ ३२ ॥ पृथुश्रवाः पृथुयशा इत्यादयः षट् प्रधानाः श्रेष्ठा येषां तेषां मध्ये ॥३३॥ पंच आत्मजा आसंस्तान् शृणु ॥३४॥ तानेवाह । पुरुजिदिति । भार्याभयादेवैक-भार्यस्य वंध्यापतेज्यामघस्यापुत्रस्य तद्भयमेव पुत्रप्रदमभवदिति दर्शयन्नाह । ज्यामघस्त्विति ॥ ३५ ॥ ३६ ॥३७॥ यदि मे सपत्नी स्यात्तिहि स्तुपेयं युज्येतापि न त्वेतदस्तीत्याह । असपत्नी चैति । अतिभयन्याकुल आह जनयिष्यसीति ॥३८॥ भार्याभयप्रकंपमानस्वित्रसर्वोक्कस्य राज्ञः प्राणसंकटमालोक्यातुकंपितास्तेन पूर्व बहुकालमाराधिताश्च विश्वदेवाः पितस्थ तथेत्यन्वमोदन्त । तत्रश्च देवताप्रसादेन जनियव्यसीति प्रतिवचनमुहूर्वगुणेन च निवृत्तरजस्काऽपि शैव्या गर्भमधात् । तस्य च महिमा पराशरादिभिरुक्तः । यथोक्तम् । मार्यावश्यास्तु येकेचिद्भविष्यंत्यथवामृताः ॥

112511

तेषां तु ज्यामधः श्रेष्ठः शैव्यापितरभुननृप इति ॥ ३९ ॥ इति श्रीमद्भागवते नवमस्कन्धे टीकायां त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ चतुर्विंशे विद्र्भस्य पुत्रत्रयसमुद्भवाः ॥ वंशा नानाष्ट्रसाः प्रोक्ता रामकृष्णोद्भवाविध ॥ १ ॥ चैद्यादयो दमघोपादयः ॥ २ ॥ ३ ॥ ततो दशस्थान्छकृतिः । पराणांतरादेवमादिविशेषा द्रष्टव्यः ॥ ४ ॥ ततः कुरुवंशादतुः । अनोः पुत्रः पुरुहोत्रः ॥ ५ ॥ ६ ॥ महाभोजक्चेत्येवं सप्त । मारिष हे आर्य ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ ततस्तदुपदेशेन ये पंचपष्टचादिसंख्याः पुरुषास्तेऽमृतत्वं मार्च् प्राप्ताः ॥ १० ॥ ११ ॥ तस्य युघाजितः शिविरनमित्रश्च ॥१२॥१३॥ श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कंधे यदुवंशानुवर्णने त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ तस्यां विदमोंऽजनयत्पुत्रो नाम्ना क्रशकथो ॥ वृतीयं रोमपादं च विदर्भकुलनंदनम् ॥ १ ॥ रोमपादसुतो त्रभुर्वभोः कृतिरजायत ॥ उशिकस्तत्पुतस्माचेदिश्रेद्यादयो नृप ॥ २ ॥ ऋथस्य कुंति-पत्रोऽभृदुषृष्टिस्तस्याथ निर्वृतिः ॥ ततो दशाहीं नाम्नाऽभूत्तस्य व्योमः सुतस्ततः ॥ ३ ॥ जीमूतो विकृतिस्तस्य यस्य भीमस्थः सुतः ॥ ततो नव-रथः पत्रो जातो दशरथस्ततः ॥ ४ ॥ करंभिः शकुनेः पुत्रो देवरातस्तदात्मजः ॥ देवचत्रस्ततस्तस्य मधुः कुरुवशादनुः ॥ ५ ॥ पत्रहो-त्रस्वनोः पुत्रस्तस्यायः सात्वतस्ततः ॥ भजमानो भजिर्दिन्यो वृष्णिर्देवावृधोऽन्धकः ॥ ६ ॥ सात्वतस्य सुताः सप्त महाभोजश्च मारिष ॥ भजमा-नस्य निम्लोचिः किंकिणो धृष्टिरेव च ॥ ७ ॥ एकस्यामात्मजाः पत्न्यामन्यस्यां च त्रयः सुताः ॥ शताजिच सहस्राजिद्युताजिदिति प्रभो ॥ ८ ॥ बभुदेवाव्धसुतस्तयोः श्लोकौ पठंत्यम् ॥ यथैव शृणुमो दूरात्संपश्यामस्तथां ऽतिकात् ॥ ९ ॥ वभुः श्रेष्ठो मनुष्याणां देवेदेवाव्धः समः ॥ पुरुषाः पंचषष्टिश्च षट्सहस्राणि चाष्ट च ॥ १० ॥ येऽमृतत्वमनुप्राप्ता बभ्रोर्देवावृधादिष ॥ महाभोजोऽपि धर्मात्मा भोज आसन तदन्वये ॥ ११ ॥ वृष्णेः सुमित्रः पुत्रोऽभृद्यधाजिच्च परंतप ॥ शितिस्तस्यानमित्रश्च निम्नोऽभूद्निमित्रतः ॥ १२ ॥ सत्राजितः प्रसेनश्च निम्नस्याप्यासतुः सुतौ ॥ अनिमत्रसुतो योऽन्यः शिनिस्तस्याथ सत्यकः ॥ १३ ॥ युयुधानः सात्यिकवैं जयस्तस्य कुणिस्ततः ॥ युगंधरोऽनिमत्रस्य वृष्णिः पत्रोऽपरस्ततः ॥ १४ ॥ श्वफल्कश्चित्ररथश्च गांदिन्यां च श्वफल्कतः ॥ अक्र्रप्रमुखा आसन्पुत्रा द्वादश विश्रुताः ॥ १५ ॥ आसंगः सारमेयश्च मृदुरो मृदुवि-द्विरि: ॥ धर्मवृद्धः सुकर्मा च चेत्रोपेक्षो अरिमर्दनः ॥ १६ ॥ शित्रुव्नो गंधमादश्च प्रतिवाहुश्च द्वादरा ॥ तेषां स्वसा सुवीराख्या द्वावक्र्रसुताविष ॥ १७ ॥ देववानुपदेवश्च तथा चित्रस्थात्मजाः ॥ पृथुर्विदूरथाद्याश्च बहवो वृष्णिनंदनाः ॥ १८ ॥ कुकुरो भजमानश्च शुचिः कंवलवर्हिपः ॥ कुकु-रस्य सुतो विह्निर्विर्शिमा तनयस्ततः ॥ १९ ॥ कपोतरोमा तस्यानुः सखा यस्य च तुंबुरुः ॥ अंधको दुदुनिस्तस्मादिरचोतः पुनर्वसुः ॥ २० ॥ सत्यकस्य पुत्रो युगुधानस्तस्य जयस्तस्य कुणिस्ततः कुणेर्युगंधरः । अनिमत्रस्यैवापरो वृष्णिनीम पुत्रः ॥१४॥ अकूरः प्रमुखो येपामित्यतद्गुणसंविज्ञानो वहुत्रीहिः ॥१५॥ अतोऽक्रूरातिरिक्तान् द्वादश दर्शयति । आसंग इति ॥१६॥१७॥ पृथुरेकः विदूरथाद्या अन्ये च वहवः । विपृथुधामा इति पाठे आद्यशब्देन विदूरथोऽप्युक्तस्ततश्च शूरो विदूरथादासीदिति वच्यमाणनिर्देशोपपिताः ॥१८॥ कुकुराद्यश्रत्वारोऽन्यकस्य सुता इति ज्ञेयम् । तथा च पराशरः । कुकुरभजमानश्चिकंबलवर्हिपारुयास्तथांधकस्य पुत्रा इति ॥१९॥ अनोरंघकोऽन्धकाद्दुंदुमिरित्यपि तद्ववचनादेव ज्ञेयम्

श्रीघरो

॥ २०॥ २१ ॥ घृसदेवा आदिर्यासां शांतिदेवादीनां पण्णां ताः सप्त ॥ २२ ॥ ताः सप्त ॥ २३ ॥ औग्रसेनय उग्रसेनस्य सुताः ॥ २४ ॥ वसुदेवस्य येऽनुजा देवभागादयस्तेषां स्त्रियो भार्याः ॥ २५ ॥ अंघकसुत्रानां चतुर्णा प्रथमस्य कुकुरस्य वंश उक्तो द्वितीयस्य भजमानस्य वंशमाह । शुरो विदृरथादिति । भजमानाच विदृरथः पुत्रोऽभृद्विदृरथाच शूर इति पराशरादिवचनात् । यद्वा पृथुर्विद्रथाद्याश्चेति पूर्वोक्तचित्ररथात्मजाद्विद्रथात् ॥ २६ ॥ देवमीढस्य यः शूरो नाम पुत्रस्तस्य । देवमीढो हृदीकस्यैव सुतः । तथाह पराशरः । तस्यापि कृतवर्मशतधनुर्देवमीढुपाद्या वभृतुः ॥ तस्याहुकश्चाहुकी च कन्या चैवाहुकात्मजौ ।। देवकश्चोग्रसेनश्च चत्वारो देवकात्मजाः ॥ २१ ॥ देववानुपदेवश्च सुदेवो देववर्धनः ॥ तेपां स्वसारः सप्तासन्धृतदेवादयो नृप ॥ २२ ॥ शांतिदेवोपदेवा च श्रीदेवा देवरिक्षता ॥ सहदेवा देवकी च वसुदेव उवाह ताः ॥२३॥ कंसः सुनामा न्यग्रोधः कंकः शंकुः सुहूरतथा ॥ राष्ट्रपालो अथ सृष्टिश्च तुष्टिमानौग्रसेनयः॥ २४ ॥ कंसा कंसावती कंका शूरभू राष्ट्रपालिका ॥ उग्रसेनद्हितरो वसदेवानुज-स्त्रियः ॥ २५ ॥ शूरो विदूरथादासीद्भजमानः सुतस्ततः ॥ शिनिस्तस्मात्स्वयंभोजो हदीकस्तत्सुतो मयः ॥ २६ ॥ देववाहः शतथनुः कृतवमेति तत्सुताः ॥ देवमीढस्य शूरस्य मारिषानाम पत्न्यभूत् ॥ २७ ॥ तस्यां स जनयामास दश पुत्रानकल्मषान् ॥ वसुदेवं देवभागं देवश्रवसनामकम् ॥ २८ ॥ मृञ्जयं श्यामकं कंकं शमीकं वत्सकं वृकम् ॥ देवदुंदुभयो नेदुरानका यस्य जन्मिन ॥२९॥ वसुदेवं हरेः स्थानं वदंत्यानकदुंदुभिम् ॥ पृथा च श्रुतदेवा च श्रुतिकीर्तिः श्रुतश्रवाः ॥ ३० ॥ राजाधिदेवी चैतेषां भगिन्यः पंच कन्यकाः ॥ कुंतेः सख्युः पिता शूरो ह्यपुत्रस्य पृथामदात् ॥ ३१ ॥ साऽऽप दुर्वाससो विद्यां देवहूतीं प्रतोषितात् ॥ तस्या वीर्यपरीक्षार्थमाजुहाव रविं शुचिम् ॥ ३२ ॥ तदैवोपागतं देवं वीच्य विस्मयमा-नसा ॥ प्रत्ययार्थं प्रयुक्ता मे याहि देव क्षमस्व मे ॥ ३३ ॥ अमोघं दर्शनं देवि आधत्से त्विय चात्मजम् ॥ योनिर्यथा न दुष्येत कर्ता उहं ते सुम-ध्यमे ॥ ३४ ॥ इति तस्यां स आधाय गर्भं सूर्यो दिवं गतः ॥ सद्यः कुमारः संजज्ञे द्वितीय इव भास्करः ॥ ३५ ॥ तं सा त्यजन्नदीतीये कृच्छा-न्नोकस्य विभ्यती ॥ प्रिपतामहस्तामुवाह पांडुर्वे सत्यविक्रमः ॥ ३६ ॥ श्रुतदेवां तु कारूषो वृद्धशर्मा समग्रहीत् ॥ यस्यामभूइंतवक्त्र ऋषिशप्तो दितेः सुतः ॥ ३७ ॥ कैकेयो धृष्टकेतुश्र श्रुतकीर्तिमविंदत ॥ संतर्दनादयस्तस्यां पंचासन्कैकयाः सुताः ॥ ३८ ॥ राजाधिदेव्यामावंत्यौ जयसेनो-उजिंग हु ॥ दमघोषश्चेदिराजः श्रुतश्रवसमग्रहीत् ॥ ३९ ॥ शिशुपालः सुतस्तस्याः कथितस्तस्य संभवः ॥ देवभागस्य कंसायां चित्रकेतुबृहद्धली देवमीद्धवस्य शूरस्यापि मारिषानाम पत्न्यभवत्तस्यां चासौ दशपुत्रानजनयद्वसुदेवपूर्वानिति ॥२७॥२८॥ आनकाश्च नेदुः ॥२९॥ हरेः प्रादुर्भावस्य स्थानम् ॥ ३०॥ पृथायाः कन्यकावस्यायां कर्णोत्पत्ति प्रकारमाह । कुंतेरिति पंचिभः ॥ ३१ ॥ कदाचिद्गृहमागतं दुर्वाससं पृथा परिचर्यादिना तोषयामास । ततश्र सा तस्माहेवहृति देवाह्वानहेतुं विद्यामवाप । तदाह । साऽऽपेति ॥३२॥ देव-मुपागतं वीच्य सा प्राह । प्रत्ययार्थं मया विद्या प्रयुक्ता न तु त्वया किंचित्कार्यमित्यभिसंधिनीऽतो याहीति ॥ ३३ ॥ एवम्रुक्तो रविरुवाच । अमोघं दर्शनमिति । कन्याऽहमिति चेत्त- 1.2911

त्राह । यथा योनिर्न दुष्येत तथाऽहं कर्ता करिष्यामि ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ आवंत्यौ विंदानुविंदौ ॥ ३९ ॥ तदेवं वसुदेवस्य भितनीनां पतीन्पुत्रांश्रोकत्वा तद्श्रातृणां नवानां पत्नीः पुत्रांश्राह । देवभागस्येति नविभः श्लोकार्थेः ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ वसुदेवस्य पत्नीः पुत्रांश्राह । पौरवीत्येकादशिभः ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ कौशल्या भद्रा ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ अष्टमस्तु स्वयमेवासीन्न तु कर्मादिना हेतुना ताम्यां जिनतो वा । यतोऽसौ हरिः ॥ ५५ ॥ तदेवोपपादयित यदेति । त्रिभिः ॥ ५६ ॥ ईशस्य

॥ ४० ॥ कंसावत्यां देवश्रवसः सुवीर इषुमांस्तथा ॥ कंकायामानकाञ्जातः सत्यजित्पुरुजित्तथा ॥ ४१ ॥ मुञ्जयो राष्ट्रपाल्यां च वृषदुर्मर्षणा-दिकान ॥ हरिकेशहिरण्याक्षौ श्रभूम्यां च श्यामकः ॥ ४२ ॥ मिश्रकेश्यामप्सरिस वकादीन्वत्सकस्तथा ॥ तक्षपुष्करशालादीन्दुवांच्याँ वृक आद्धे ॥ ४३ ॥ समित्रार्र्जनपालादीन् शमीकात् सुदामिनी ॥ कंकश्च कर्णिकायां वै ऋतधामजयावि ॥ ४४ ॥ पौरवी रोहिणी भद्रा मिदरा रोचना इला ॥ देवकीप्रमुखा आसन्पत्नय आनकरुँन्दुभेः ॥ ४५ ॥ बलं गदं सारणं च दुर्मदं विपुलं भ्रूवम् ॥ वसुदेवस्तु रोहिण्यां ऋतादीनुदपा-दयत् ॥ ४६ ॥ समद्रो भद्रवाहश्च दुर्मदो भद्र एव च ॥ पौरन्यास्तनया होते भूताद्या द्वादशाभवन् ॥ ४७ ॥ नंदोपनंदकृतकश्राद्या मिद्रा-त्मजाः ॥ कौशल्या केशिनं त्वेकमसूत कुलनंदनम् ॥ ४८ ॥ रोचनायामतो जाता हस्तहेमांगदादयः ॥ इलायामुरुवल्कादीन्यदुमुख्यानजीजनत् ॥ ४९ ॥ विष्टष्टो घृतदेवायामेक आनकदुंदुभेः ॥ शांतिदेवात्मजा राजन् श्रमप्रतिश्रतादयः ॥ ५० ॥ राजानः कल्पवर्पाद्या उपदेवसूता दश ॥ वसुहंससुवंशाचा श्रीदेवायास्तु षट् सताः ॥ ५१ ॥ देवरिचतया लब्धा नव चात्र गदादयः ॥ वसुदेवः स्तानष्टावादधे सहदेवया ॥ ५२ ॥ पुरु-विश्रतमुख्यांस्तु साक्षाद्धमों वसूनिव ॥ वसुदेवस्तु देवक्यामष्ट पुत्रानजीजनत् ॥ ५३ ॥ कीर्तिमंतं सुषेणं च भद्रसेनमुदारधीः ॥ ऋजुं संमर्दनं भद्रं संकर्षणमहीश्वरम् ॥ ५४ ॥ अष्टमस्तु तयोरासीत्स्वयमेव हरिः किल ॥ सुभद्रा च महाभागा तव राजन्पितामही ॥ ५५ ॥ यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः ॥ तदा तु भगवानीश आत्मानं सृजते हिरः ॥ ५६ ॥ न ह्यस्य जन्मनो हेतुः कर्मणो वा महीपते ॥ आत्ममायां विनेशस्य परस्य द्रष्टुरात्मनः ॥ ५७ ॥ यन्मायाचेष्टितं पुंसः स्थित्युत्पत्त्यप्ययाय हि ॥ अनुग्रहस्ति वृत्तेरात्मलाभाय चेष्यते ॥ ५८ ॥ अन्तौहिणीनां पतिभि-रसरैर्नृपलां छनैः ॥ भुव आक्रम्यमाणाया अभाराय कृतोद्यमः ॥ ५९ ॥ कर्माण्यपरिमेयाणि मनसाऽपि सुरेश्वरैः ॥ सहसंकर्पणश्चके भगवानमधुसू-

मायानियंतुः। परस्यासंगस्य। द्रप्दुः साक्षिणः। आत्मनः सर्वगस्य। न ह्ययंभूतस्य मायाविनोदं विना जन्मनः कर्मणो वा हेतुः संभवतीत्यर्थः॥५७।। किंच यस्य मायाचेष्टितं पुंसो जीवस्यातु-ग्रहस्तस्य जीवानुग्राहकस्य कृतः कर्मादिपारतंत्र्येण जन्मादिसंभवः। अनुग्रहसेवाह। हि यस्मात्तदेव स्थित्याद्ये इप्यते। प्रलये लीनोपाधेर्जीवस्य धर्माद्यसंभवादुराधिमृष्ट्यादिना धर्मादिसंपादने-नानुग्रहः। तथाऽऽत्मलाभाय मोक्षाय चेष्यते। तत्र हेतुः। तेनैव श्रूयमाणेन तस्य स्थित्यादेनिवृत्तेः ॥५८॥ तस्य चेष्टितं भूमेरनुग्रह इत्याह। अक्षौहिणीनामिति द्वाभ्याम्। अभाराय भारपरि- श्रीघरी

3027

हाराय ॥ ५९ ॥ सुरेश्वरैरिप मनसाऽप्यपिमेयाण्यवितवर्याणि । संकर्षणसिहतश्चक्रे ॥ ६० ॥ संकल्पमात्रेण भूमारहरणसमर्थस्यापि कर्मकरणं यशोविस्तारद्वारा भक्तानुग्रहार्थमित्याह । कलाविति द्वाभ्याम् । दुःखशोकतमांसि नुद्वीति तथा तद्वशो व्यतनोत् ॥ ६१ ॥ यस्मिन्सतां कर्णपीयृषे यशोरूपे तीर्थवरे श्रोत्रमेवांजिलः पानसाधनं यस्य स पुरुषः सकृद्प्युपस्पृत्रयाचमनमात्रं कृत्वा तत्सौंदर्याकृष्टिचितः कर्मवासनां धुनुते ॥ ६२ ॥ तदेवाह द्वाभ्याम् । भोजादिभिः श्लाघनीयमीहितं यस्य ॥ ६३ ॥ सवैरंगै रम्यया मृत्या च ॥ ६४ ॥ तत्प्रदर्शनार्थं मुखशोभामाह । यस्याननं दिशिभिनेत्रैः पिवंत्यो नार्यो नराश्च न तव्पुर्न वृप्ताः । निमेपोन्मेषमात्रव्यवधानमप्यसहमानास्तत्कर्तुनिमेः कृपिताश्च वभृदः । कथंभृतमाननम् । मकरकुंडलाम्यां चारू कर्णो श्राजंतौ कपोलौ

दनः ॥ ६० ॥ कलौ जिन्ध्यमाणानां दुःखशोकतमोनुदम् ॥ अनुप्रहाय भक्तानां सुपुण्यं व्यतनोद्यशः ॥ ६१ ॥ यस्मिन्सत्कर्णपीयृषे यशस्तीर्थवरे सकृत् ॥ श्रोत्रांजिल्रुपस्पृश्य धुनुते कर्मवासनाम् ॥ ६२ ॥ भोजवृष्ण्यंधकमधुशूर्सेनदशाईकैः ॥ श्राघनीयेहितः शश्रत्कुरुसुञ्जयपांडुिमः ॥ ६३ ॥ स्त्रिय्धिसमतेक्षितोदारैर्वाक्येविक मुलील्या ॥ नृलोकं रमयामास मृत्यो सर्वागरम्यया ॥ ६४ ॥ यस्याननं मकरकुंडलचारुकर्णभ्राजत्कपोलसुभगं सिवलासहासम् ॥ नित्योत्सवं न ततृपुर्दशिभिः पिवंत्यो नायों नराश्र मुदिताः कुपिता निमेश्र ॥ ६५ ॥ जातो गतः पितृगृहाद्वजमेधितार्थो हत्वा रिपून्सुतशतानि कृतोरुदारः ॥ उत्पाद्य तेषु पुरुषः कृतुिमः समीजे आत्मानमात्मिनिगमं प्रथयन् जनेषु ॥ ६६ ॥ पृथ्व्याः स वै गुरुभरं क्षपयन्कुरूणामंतःसमुत्थकिलना युधि भूपचम्वः ॥ दृष्टचा विधूय विजये जयमुद्धिघोष्य प्रोच्योद्धवाय च परं समगात्स्वधाम ॥ ६७ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टादशसाहस्यां नवमस्कंधे श्रीसूर्यसोमवंशानुकीर्तनं नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥

च तैः सुभगम् । सिवलासो हासो यिसम् । नित्यमुत्सवो यिसम् ॥ ६५ ॥ श्रीकृष्णस्य चिततं समासतो वर्णयित। जात इति द्वाभ्याम् । जातो निजेन रूपेण पश्चात्पुरुषो मनुष्याकारः सन् वर्जं गतः । व्रजवासिनामेधिता अर्था येन तेषु दारेषु सुतानां शतान्युत्पाद्य । आत्मिनिगमं स्वकीयं वेदमार्गम् ॥ ६६ ॥ अंतःसम्बत्थेन कलिना निमित्तेन गुरुभारं क्षप्यन् दृष्ट्येव भूपचम् विन्ध्य विजये जयमर्जनेन जितमित्येवमुद्धोषं कृत्वा परं तत्त्वमुद्धवायोपदिश्य स्वधाम सम्यक् स्वेनैव रूपेण जगामेति ॥ ६७ ॥ इति श्रीमद्भागवते नवमस्कंधे श्रीधरस्वामिविरिचतायां भावार्य-दीपिकायां टीकायां चतुर्विशोऽष्यायः ॥ २४ ॥

॥ समाप्तोऽयं नवमस्कन्धः॥

॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥







मोहनादिकार्यार्थे यशोदायां संभविष्यति ॥२५॥२६॥ भोजेंद्रवन्धनागारेऽवताराय प्रस्तावकथामाह् । शूरसेन इत्यादि यावदध्यायसमाप्ति । मथुरामावसन्मथुरायां वसन् । विषयान् देशान् ॥२७॥२८॥ सूर्यया नवोढया । प्रयाणे प्रयाणार्थम् ॥ २९ ॥ रङमीन्प्रग्रहान् ॥ ३० ॥ पारिवर्हमुपस्करम् ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ आभाष्य रेरे कंसेति संबोध्य । हंता हनिष्यति ॥ ३४ ॥ कुलपांसनः बुलद्पणः । आरब्ध उद्यक्तः । कचे केशवंधे ॥ ३५ ॥ नृशंसं करम् । महाभाग इति । अयं भावः । स्वजनमनि हर्पेण देवैरानकदुंद्भिघोषणाद्भाविभगदवतारेण शक्यप्रतीकारता संभवतीति सांत्वयन्सतुत्या कृपाविषयत्वेनोपपत्तिभिश्च साममार्गेण संबोधयन् । किंच सामभेदाभ्यां संबोधयन् । तत्र साम पश्चविधम् । भेदो द्विविधः । तद्क्तम्। संबंधलामोपकृतिर्द्धमेदो गुण-कीर्तनम् ॥ साम पंचिवधं भेदो दृशादृष्टभयं वचः ॥ तत्र श्लाधनीयगुण इति गुणकीर्तनम् । भिगनीमिति संवंधकथनम् । पुत्रिकोपमेत्यभेदं वच्यति । हन्यादिति स्त्रीवधनिवृत्त्या यशोलाभं दर्शन ॥ २६ ॥ श्रसेनो यदुपतिर्मथुरामावसन्परीम् ॥ माथुरान् श्रसेनांश्च विषयान्बुभुजे पुरा ॥ २७ ॥ राजधानी ततः साऽभूत्सर्वयादवभूभुजाम् ॥ मथुरा भगवान्यत्र नित्यं संनिहितो हरिः ॥ २८ ॥ तस्यां तु कर्हिचिच्छौरिर्वसदेवः कृतोद्रहः ॥ देवक्या सूर्यया सार्धं प्रयाणे रथमारुहत् ॥ २९ ॥ उग्रसेनसतः कंसः स्वसः प्रियचिकीर्षया ॥ रश्मीन्हयानां जग्राह रौक्मै रथशतैर्वृतः ॥३०॥ चतुःशतं पारिवर्हं गजानां हेममालिनाम् ॥ अश्वानाम-युतं सार्धं रथानां च त्रिषट्शतम् ॥३१॥ दासीनां सुकुमारीणां द्वे शते समलंकृते ॥ दुहित्रे देवकः प्रादाद्याने दुहितृवत्सलः॥३२॥ शंखतूर्यमदङ्गाश्च नेदुर्दुन्दुभयः समम् ॥ प्रयाणप्रक्रमे तावद्वरवध्वोः सुमङ्गलम् ॥३३॥ पथि प्रग्रहिणं कंसमाभाष्याहाशरीरवाक् ॥ अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंता यां वह-सेऽबुध ॥३४॥ इत्युक्तः स खलः पापो भोजानां कुलपांसनः ॥ भगिनीं हंतुमारब्धः खङ्गपाणिः कचेऽग्रहीत् ॥ ३५ ॥ तं जुगुप्सितकर्माणं नुशंसं निरपत्रपम् ॥ वसुदेवो महाभाग उवाच परिसांत्वयन् ॥ ३६ ॥ वसुदेव उवाच ॥ श्लाघनीयगुणः श्रैरभवान्भोजयशस्करः ॥ स कथं भौगनीं हन्यात्स्त्रियमुद्राहपर्वणि ॥३७॥ मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते ॥ अद्य वाऽशब्दशतांते वा मृत्युर्वे प्राणिनां भ्रवः ॥३८॥ देहे पंचत्वमापन्ने देही कर्मानुगोऽवशः ॥ देहान्तरमनुप्राप्य प्राक्तनं त्यजते वपुः ॥३९॥ त्रजन्तिष्ठन्पदैकेन यथैवैकेन गच्छति ॥ यथा तृणजलुकैवं देही कर्मगतिं गतः ॥ ४०॥ स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशं मनोर्थेनाभिनिविष्टचेतनः ॥ दृष्टश्रुताभ्यां मनसाऽनुचितयनप्रपद्यते तित्कमिष ह्यपस्मृतिः ॥ ४१ ॥ यतो यति । उद्वाहपर्वणीति संतानवृद्धयोपकारं दर्शयति । ३६॥३७॥ मरणभयेन हन्मीति चेत्तथापि मरणस्यापरिहरणीयत्वादेहांतरस्यावश्यम्भावित्वात्तत्रापि च भोगश्रेमास्पद्त्वादीनामविशेषाचद्भयेन पापाचरणमयुक्तमित्यभिष्रेत्याह । मृत्युर्जन्मवतामित्यादि । देहेन सहेति विभात्रा ललाटे लिखितत्वादिति । तथापि कालविलंबनार्थं हन्मीति चेत्तत्राह । अद्य वेति। अवस्यम्माविनि मरणे विलं-बमात्राय न पापाचरणं युक्तमिति भावः ॥३८॥ किंच अस्मिन्देहे गते यदि देहांवरं न स्यात्तदा युज्येत । पापेनापि तत्पालनं न तु तदस्तीत्याह । देहे पंचत्वमापन इति । आपने आपन्तप्राये कर्मवशादयत्नत एव प्रथमं देहांतरं प्राप्य पश्चातपूर्वं वपुस्त्यजित ॥३९॥ अत्र दृष्टांतः। त्रजिनिति । एकेनाप्रतो निहितेन पदा तिष्ठनभुत्रमवष्टम्य देहं विश्रत्पश्चादन्येन पूर्वप्रदेशादुत्याप्य पूरो निहि-वेन गच्छति तद्वत् । अत्र च स्वीकारपरित्यागौ नात्यंवभित्रविषयाविति स्पष्टं दृष्टांतांतरमाह । यथा तृणजल्कोति । सा हि यथा तृणांतरमवष्टम्य पूर्वं तृणं त्यजति । एवं कमेप्थे वर्तमानोऽन्यो

1131

जीवोऽपि ॥४०॥ देहविषयावेव स्वीकारपित्यागौ द्र्शियतुं दृष्टांतांतरमाह । स्वम इति । दृष्टं राजादिद्र्यनं श्रुतिमद्रादिश्रवणं तास्यामाहितसंस्कारेण मनसा तदेवानुवितयन्नीदृशं जायद्दृष्ट-श्रुतसद्यां देहं राजादिरूपं किमप्यिनिरुक्तं पृथ्यति क्षणांतरे च तदेवाहमिति प्रपद्यते मन्यते । तत्रश्र जायदेहादपगतस्मृतिर्भवति प्रुरुपो यथेति। जायत्येव द्र्यियतुं दृशंवांतरमाह । मनोरथेति। अत्रापि दृष्टुश्रुताम्यामित्यादि सर्वं योज्यम् । तथा च वच्यति । जंतोर्वे कस्यचिद्धेतोर्भृत्युरत्यंतविस्मृतिः ॥ जनमत्वात्मतया पुंसः सर्वभावेन भूरिद् ॥ विषयस्त्रीकृति प्राहुर्यथा स्वममनोरथः ॥ स्वमं मनोरथं चेत्थं प्राक्तनं न स्मरत्यसावित्यादि । तद्दत्रापि कर्मवशादेहांतरं प्राप्य प्राक्तनं त्यज्ञतीति ॥ ४१ ॥ ननु विचित्रदेहहेत्नां कर्मणां कृतत्वादेहविशेषप्राप्ती किं कारणमत आह । यतो यत हति । देहस्य पंचत्वसमये पंचसु गुणेषु भृतेषु मायया नानारूपेण रचितेषु दैवेन फलाभिमुखेन कर्मणा चोदितं नानाविकारात्मकं मनो यं देहं देवितर्यगादिरूपं प्रति घावति घावच सद्यं यमापाभिनिवेशेन प्राप्तं तत्र तत्रासौ देही जायते । ननु मनसः कर्वत्वाचदेव जायतां न त्वकर्तारमेत्यत आह। प्रयमान इति । तदेवाहमिति मन्यमानस्तेन सह जायत इति॥४२॥ ननु सत्यं भविष्यत्येव किमपि देहमात्रं तथाप्यस्यातिप्रयस्य राजदेहस्य रक्षणायाकृत्यमपि किमत इति चेत्रत्राह । ज्योतिरिति अदश्चेत्रत्रेष्ठातिः । उद्ययुक्तेषु पार्थिवेषु चटादिषु । यदा उदकेष

यतो धावित देवचोदितं मनो विकारात्मकमाप पञ्चसु ॥ गुणेषु मायारचितेषु देह्यसौ प्रपद्यमानः सह तेन जायते ॥ ४२ ॥ ज्योतिर्ययेवोदकपार्थिवज्वदः समीरवेगानुगतं विभाज्यते ॥ एवं स्वमायारचितेष्वसौ पुमान्गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति ॥४३॥ तस्मान्न कस्यचिद्द्रोहमाचरेत्स तथाविधः ॥
आत्मनः चोममन्विच्छन्द्रोग्धुर्वे परतो भयम् ॥४४॥ एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा ॥ हंतुं नार्हिस कल्याणीमिमां त्वं दीनवत्सलः ॥४५॥
श्रीष्ठक उवाच ॥ एवं स सामिभिर्भेदैवोंध्यमानोऽपि दारुणः ॥ न न्यवर्तत कौरज्य पुरुषादाननुत्रतः ॥ ४६ ॥ निर्वधं तस्य तं ज्ञात्वा विचित्यानकदुंदुभिः ॥ प्राप्तकालं प्रतिज्योद्धमिदं तत्रान्वपद्यत ॥४७॥ मृत्युर्बुद्धिमताऽपोह्यो यावद्बुद्धिवलोदयम् ॥ यद्यसौ न निवर्तेत नापराधोऽस्ति देहिनः
॥ ४८ ॥ प्रादाय मृत्यवे पुत्रान्मोचये कृपणामिमाम् ॥ सुता मे मदि जायेरनमृत्युर्वा न म्रियेत चेत् ॥ ४९ ॥विपर्ययो वा किं न स्याद्गतिर्धानुर्दुर-

पार्थिवेषु तैलघृतादिषु च प्रतिबिग्वेन स्थितं समीरस्य वायोर्बेगमनुगतं कंपादियुक्तं प्रतीयते यथा एवं स्वाविद्यारचितेषु गुणेषु देहेप्वसौ रागेणानुगतः प्रविष्टो मुह्यत्यमिनिवेशं प्राप्ताति । अयं भावः आत्मनस्तावहेहाद्यध्यासाज्जनमोक्तं सह तेन जायत इति तत्थान्यभिष्यमिध्यासाद्यथा देहादिघमीः कार्र्याद्य आत्मनि प्रतीयते एवमात्मधमीः प्रेमास्पदत्वाद्योऽपि देहादिष्वित राजस्करदेह-योर्बिशेषाभावाद्व्यर्थो मृत्युप्रतीकार इति ॥४३॥ एवम्रकं सामोपायमुपसंहरन्भेदमाह । तस्मादिति । परत इति अभिद्वद्यमाणात्त्त्संगिष्वित्र यमादपीहामुत्र च भयमिति मेदो दिशितः ॥४४॥ प्रवास्ति । परत इति अभिद्वद्यमाणात्त्त्संगिष्ति यदा मामेवाह । एवेति । प्रतिकोषमा दारुमयी वाऽचेतनप्राया ॥४५॥ वोध्यमान उपदिक्षयमानः। स्वयं दारुणः पुनः पुरुपादान् दैत्याननुत्रतोऽनुसुत इति ॥४६॥ आनकदुंद्भितिति पदं महाभाग इत्यत्रोक्तामिप्रायम् । प्रतिव्योद्धं प्रतिकर्तुं वंचियतुमित्यर्थः । इदं वच्यमाणमपत्यापणमन्त्रवार्षणमन्त्रवाद्यम् ॥४०॥ नन्न खलोऽयमेतन्न मन्यते इत्याग्रंक्याह । स्वयमेव मृत्युरिति ॥४८॥ तस्माद्वेश्वादोपपिहारायवं करिष्यामीत्याह । प्रादायेति । मृत्यवे कंसाय । नन्विद्मपि नैत्र न्याय्यमित्यार्थक्याह । सुता इति । अस्यां यदि मे सुता जायेरंस्तदा यद्भावि तद्भवतु जीवितं तु त्वावद्भवेदेव तदन्तरा यद्यमेव प्रयेत तदा न किचिदन्याय्यम् ॥४९॥ यदि च सुता मिवष्यंति न चायं प्रियेत तदा मत्पुत्रादेवास्य मरणिमिति विपर्ययो वा कि न स्यात् । ननु प्रौदस्य कंसस्य

श्रीघरं

---

11 3 11

तव बालकात्कथं मृत्युः स्यात्तत्राह । गतिरिति । घातुरस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतेत्युक्तवतः। अत इदानीमपत्यापणप्रतिज्ञेव मंत्रः तथा सित उपस्थितो मृत्युरयं तावित्रार्वेत । निवृत्तः पुनः कालांतरे आपतेच्चेत्तदा नापराधो ममेत्यर्थः । अथवाऽस्य मत्पुत्रादुपस्थितो मृत्युरस्य वधाद्यो निवर्तेत स पुनरनेन सन्मंत्रेण भवेदेवेति । यद्वा । गतिर्धातुर्दुरत्ययेतस्य प्रपंच उपस्थित इति ॥५०॥ प्राणिनामहष्टं च दुवितक्यमिति सद्दृशंतमाह । अग्नेरिति । वने वृक्षान्परित्यज्य कदाचिदूरस्थानिप दहित ग्रामे गृहान्वा। न ह्यस्य प्राण्यदृष्टव्यतिरेकेण किंचित्र्यामकमस्ति यथा। एवं जंतोर्जन्ममरण्योरिपि देतुद्विभाव्योऽचित्यः ॥५१॥ यावदात्मनिदर्शनं स्वप्रज्ञाविधं विचार्य ॥५२॥ तस्य विश्वासाय विकसित्रमुखांभोजो विहस्त्रत्रवीत् ॥५३॥ यद्यथा अश्ररीरिणी वागाह तथा हि निश्चित्रमस्याः सकाशात्ते भयं नास्ति । यतो येभ्यः पुत्रेभ्यस्ते भयम्रत्थितम् । अष्टमो हंतेत्युक्तेऽन्योन्यापेक्षया सर्वेऽप्यष्टमा भवेयुरित्युद्धतं तेनास्याः पुत्रान्समपीयिष्ये ॥५४॥ निववृते निवृत्तः । तद्वाक्ये

त्यया ॥ उपस्थितो निवर्तेत निवृत्तः पुनरापतेत् ॥ ५० ॥ अग्नेर्यथा दारुवियोगयोगयोरदृष्टतोऽन्यन्न निमित्तमस्ति ॥ एवं हि जंतोरिप दुविभाव्यः शरीरसंयोगवियोगहेतुः ॥ ५१ ॥ एवं विमुश्य तं पापं यावदात्मनिदर्शनम् ॥ पूजयामास वै शौरिर्वहुमानपुरःसरम् ॥५२॥ प्रसन्नवदनांभोजो नृशंसं निरपत्रपम् ॥ मनसा दूयमानेन विहसन्निदमन्नवीत् ॥ ५३ ॥ वसुदेव उवाच ॥ न ह्यस्यास्ते भयं सौम्य यह्रै साऽऽहाशरीरवाक् ॥ पुत्रान्समप्यिच्येऽस्या यतस्ते भयमुत्थितम् ॥५४॥ श्रीशुक उवाच ॥ स्वसुर्वधान्निववृते कंसस्तद्वाक्यसारिवत् ॥ वसुदेवोऽपितं प्रीतः प्रशस्य प्राविशद्गृहम् ॥५५॥ अथ काल उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता ॥ पुत्रान्प्रसुषुवे चाष्टौ कन्यां वैवानुवत्सरम् ॥५६॥ कीतिमंतं प्रथमजं कंसायानकदुंदुभिः ॥ अर्पयामास कृच्छ्रेण सोऽनृतादितिबह्लः ॥ ५७ ॥ किं दुःसहं नु साधूनां विदुषां किमपेक्षितम् ॥ किमकार्यं कदर्याणां दुस्त्यजं किं घृतात्मनाम् ॥ ५८ ॥ दृष्ट्वा समत्वं तच्छोरेः सत्ये चैव व्यस्थितिम् ॥ कंसस्तुष्टमना राजन्प्रहसन्निदमन्नवीत् ॥ ५९ ॥ प्रतियातु कुमारोऽयं न ह्यस्मादस्ति मे भयम् ॥ अष्टमाद्यवयोर्ग-भान्यत्युमें विहितः किल ॥६०॥ तथेति सुतमादाय ययावानकदुंदुभिः ॥ नाभ्यनंदत तद्वाक्यमसतोऽविजितात्मनः ॥६१॥ नंदाद्या ये त्रजे गोपा याश्रामीषां च योषितः ॥ वृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या यदुस्त्रियः ॥६२॥ सर्वे वै देवताप्राया उभयोरिप भारत ॥ ज्ञातयो वंधुसुहदो ये च कंस-मनुत्रताः ॥६३ ॥ एतत्कंसाय भगवान् शशंसाभ्यत्य नारदः ॥ भूमेर्भारायमाणानां देत्यानां च वधोद्यमम् ॥ ६४ ॥ स्र्वेविनिर्गमे कंसो यदून्मत्वा

सार उपपत्तिस्ति ॥५५॥ प्रद्यतिकाले प्राप्ते । सर्वः सर्वात्मा भगवानेव देवता यस्याः सा तथा । सर्वदेवतामयीति वा । भगवदाश्रयत्वात् ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ मृत्यवे पुत्रं कथमपितवानित्यपे- क्षायामाह । किं दुःसहिमिति । साधूनां सत्यसंधानाम् । पुत्रलालनसुखापेक्षा कथं त्यक्तत्यत आह । विदुषामिति । भगवानेव तन्त्वं नान्यदिति जानतामित्यर्थः । नजु स्वयं नीते सित कंसो बालं न हन्यादिति मत्वा नीतवानिति किं न स्यादिति किं नेत्याह । किमकार्यमिति । नजु देवकी कथं पुत्रं तत्याजेत्यत आह । दुस्त्यजमिति । वित्ते घृत आत्मा हिर्यैंस्तेषाम् ॥ ५८ ॥ ॥ ५९ ॥ ६१ ॥ कसस्य शांतिर्देवकार्यानुगुणा न भवतीति नारदस्य प्रत्यवस्थानं तदाह । नंदाद्या इत्यादित्रयेण ॥ ६२ ॥ उभयोर्वसुदेवनंदकुलयोः ॥ ६३ ॥ वधोद्यमं

3T ^ 2

देवकृतिमिति शेषः ॥६४॥६५॥ निगर्डैः शृंखलैः । अजनो विष्णुस्तच्छंकया ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधे पूर्वार्घे टीकायां प्रथमोऽन्यायः ॥ १ ॥ दितीये कंसधाताय देवक्या गर्भगो हिरः ॥ ब्रह्मादिभिः स्तुतः सा च सांत्वितेति निरूप्यते ॥१॥ यदुभिः स व्यरुप्यतेत्युक्तं तमेव विरोधं प्रपंचयति । त्वरया देवकीगर्भस्यान्यत्र संचारणे भगवतः प्रवेशं वक्तुं प्रश्वेत्यादिसार्धवलोकत्रयेण । महाशनोऽघासुरः ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥ अनुरुंघाना अनुवर्तमानाः॥ ४ ॥ घाम कला तदेव सप्तमो गर्भो वभूव । किं तद्धामेत्यत आह । यमनंतिमिति । हर्षशोकिविवर्धनः आनंदरूपस्यावतीर्णत्वाद्धर्पः पूर्वगर्भसाधारणदृष्ट्या शोक इति ॥५॥६॥ ननु सा गोकुले किमित्यास्तेऽत आह । अन्यार्थति । न केवलं सैवान्या अपीति । विवरेष्वलच्यस्था-

सुरानिति ॥ देवक्या गर्भसंभूतं विष्णुं च स्ववधं प्रति ॥६५॥ देवकीं वसुदेवं च निगृह्य निगृह्य निगृह्य हो। जातं जातमहन्पुत्रं तयोरजनशंकया ॥६६॥ मातरं पितरं श्रातृन्सवांश्र सुहृदस्तथा ॥ व्वांति ह्यसुतृषो छुव्धा राजानः प्रायशो भ्रिव ॥ ६० ॥ आत्मानिमह संजातं जानन्पाग्विष्णुना हतम् ॥ महासुरं कालनेमि यदुभिः स व्यरुद्धवत ॥ ६८ ॥ उप्रसेनं च पितरं यदुभोजांधकाधिषम् ॥ स्वयं निगृह्य बुभुजे शूरसेनान्महावतः ॥६९॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्वधे पूर्वाधें श्रीकृष्णावतारोपक्रमे प्रथमोऽध्यायः॥१॥ श्रीशुक उवाच ॥ प्रलंववक्वचाणूरतृणावर्तमहाशनेः॥ सृष्टिकारिष्टद्विवदपूतनाकेशिधेनुकैः ॥ १ ॥ अन्येश्रासुरभूपालेवांणभौमादिभिर्युतः ॥ यदूनां कदनं चक्रे वली मागधसंश्रयः ॥२॥ ते पीडिता निविविद्यः कुरुपंचालकेकयान् ॥ शाल्वान्विदर्भान्निपधान्विदेहान्कोसलानपि ॥ ३ ॥ एके तमनुरुधाना ज्ञातयः पर्युपासते ॥ हतेषु पर्षु वालेषु देवक्या अष्रस्तिना ॥ ४ ॥ सप्तमो वेष्णवं धाम यमनंतं प्रचक्षते ॥ गभों वभूव देवक्या हर्षशोकविवर्धनः॥ ५ ॥ भगवानिप विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयम् ॥ यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिशत् ॥६॥ गच्छ देवि वजं भद्रे गोपगोभिरलकृतम्॥ रोहिणी वसुदेवस्यभार्याऽऽस्ते नंदगोकुले ॥ अन्याश्र कंससंविग्ना विवरेषु वसंति हि ॥ ७ ॥ देवक्या जठरे गर्भ शेषास्यं धाम मामकम् ॥ तत्सिन्निकृष्टय रोहिण्या उदरे सन्निवेशय ॥ ८ ॥ अथाहमंश-भागेन देवक्याः पुत्रतां शुभे ॥ प्राप्त्यामि त्वं यशोदायां नंदपत्न्यां भविष्यसि ॥ ९ ॥ अर्विष्यति मनुष्यास्त्वां सर्वकामवरेश्वरीम् ॥ धृपोपहार-विष्यिः सर्वकामवरपदाम् ॥१०। नामधेयानि कुर्वति स्थानानि च नरा भुवि॥ दुर्गति भद्रकालीति विजया वेष्णवीति च ॥११॥ कुमुदा चंडिका

नेषु ॥७॥ जठरे संतम् । ननु गर्भ आकृष्यमाणः कथं जीवेदित्यत आह । मामकं धामेति । तत्ततः ॥८॥ किमर्थमेवं कार्यमित्यत आह । अथेति । अनंतरमेवेत्यर्थः । अंशभागेनेति । अशैः शक्तिभिर्भजतेऽधितिष्ठति सर्वान्त्रह्मादिस्तंवपर्यतानित्यंशभागस्तेन परिपूर्णेन रूपेणेत्यर्थः । यहा । अंशैर्ज्ञानैश्वर्यवलादिभिर्भाजयित योजयित स्वीयानिति तथा तेनेति । यहा । अंशेन पुरुपरूपेण मायाया भागो
भजनमीक्षणं यस्य तेन । यहा अंशेन मायया गुणावतारादिरूपा भागा भेदा यस्य तेन । यहा अंशा एव मत्स्यकूर्मादिरूपा भजनीया नतु साक्षात्स्वरूपं यस्य तेन । यहा अंशैर्ज्ञानवलादिभिभजनमनुवर्तनं भक्तेषु यस्य तेन सर्वथा परिपूर्णेन रूपेणेति विविक्षितं कृष्णस्तु भगवान्स्वयमित्युक्तत्वादिति तां श्रोत्साहयित । त्वं यशोदायामिति त्र्यक्षरोनसार्थचतुष्टयेन ॥९॥ सर्वान्युत्रादीन्काम-

यंते ये तेषां वरामीश्वरीं श्रेष्ठां नियंत्रीं अर्चकानां सर्वान्कामवरान्त्रददाति या ताम् ॥१०॥११॥१२॥ त्विद्धिक्रमेण च तस्य व्यपदेशा भविष्यंतीत्याह । गर्भसंकर्षणादित्यादिना । रामेति च संबोधनं करिष्यंति । त्वया संकृष्टेन तेन लोकस्य रमणाद्रत्युत्पाद्नात् ॥१३॥ तथेति पुनरप्योमित्यादरेण प्रतिगृद्ध गां पृथ्वीम् ॥१४॥ विस्नंसितो विश्रष्टो विस्नस्त इत्यर्थः । इति विद्धुकृशुनं तु तिद्विद्विद्वियर्थः ॥१५॥ मन आविवेश मनस्याविर्वभूव । जीवानामिव न धातुसंबंध इत्यर्थः ॥ १६ ॥ धाम श्रीमृर्तिम् ॥ १७ ॥ जगनमंगलं जगतो मृर्तिमनमंगलम् । अच्युतांशमच्युता च्युतिर- विद्वा अशा ऐश्वर्यादयो यस्य तम् । यद्या । अच्युतस्यांश इवांशः भक्तानामनुग्रहार्थं परिच्छित्रवपुरित्यर्थः । सम्यग्भृतमेवाहितं वैधदीक्षयाऽपितं देवी द्योतमाना शुद्धसन्वेत्यर्थः । सर्वात्मकं सर्वस्यात्मानम् । अत्रवात्मभृतं स्वस्मिन्नादावेव संतं मनस्तो मनसेव दधार धारणया धृतवती । अत्रानुरूषं दष्टांतमाह । यथा काष्ठा प्राचीदिगानंदकरं चंद्रमिति ॥ १८ ॥ सर्वजगन्निवासस्य श्रीहरेनिवास-

कृष्णा माधवी कन्यकेति च ॥ माया नारायणीशानी शारदेत्यंविकेति च ॥१२॥ गर्भसंकर्षणातं वै प्राहुः संकर्षणं भुवि ॥ रामेति लोकरमणाइलं वलवदुच्छ्यात् ॥ १३ ॥ संदिष्टेवं भगवता तथेत्योमिति तहचः॥ प्रतिगृह्य परिक्रम्य गां गता तत्तथा अरुते ॥१८॥ गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणीं योगनिह्रया ॥ अहो विस्नितो गर्भे इति पौरा विचुकुशुः॥१५॥ भगवानिष विश्वात्मा भक्तानामभयंकरः॥ आविवेशांशभागेन मन आनकदुंदुभेः ॥१६॥ स विश्वत्पौरुषं धाम श्राजमानो यथा रिवः ॥ दुरासदो अतिदुर्धणो भृतानां संवभूव ह ॥१०॥ ततो जगन्मगलमच्युतांशं समाहितं श्रूरसुतेन देवी ॥ दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा यथा अन्दिकरं मनस्तः ॥१८॥ सा देवकी सर्वजगित्रवासनिवासभूता नितरां न रेजे ॥ भोजेंद्रगेहे अपिराखेव रुद्धा सरस्वती ज्ञानखले यथा सती ॥१९॥ तां वीच्य कंसः प्रभया अजितांतरां विरोचयंतीं भवनं श्रुचिस्मिताम् ॥ आहेष मे प्राणहरो हरिर्गुहां श्रुवं श्रितो यन्न पुरेयमीहशी ॥ २०॥ किमच तिस्मिन्करणीयमाश्रु मे यदर्थतन्त्रो न विहंति विक्रमम् ॥ स्नियाः स्वसुर्गुहमत्या वधो अयं प्रशः श्रियं हत्यनुकालमायुः॥२१॥ एव जीवनखलु संपरेतो वर्तेत यो अत्यंतनृशंसितेन ॥ देहे मृते तं मनुजाः शर्पति गंता तमो अन्यंतनुमानिनो श्रुवम्॥२२॥ हित घोरतमाद्भावात्संनिवृत्तः स्वयं प्रभुः ॥ आस्ते प्रतीचंस्तज्ञनम हरेवेरानुवंधकृत ॥ २३ ॥ आसीनः संविशंस्तिष्ठनभुञ्चानः पर्यटन्महीम् ॥ विंत-

भूता सत्यिष नितरां सर्वजनाह्नादकतया न रेजे किंतु स्वयमेवानंदमन्वभवत्।यतः कंसस्य गृहे रुद्धाऽन्येने दृश्यते। घटादिषु रुद्धाऽग्निशिखा दीपकलिकेव तथा सती शोभमाना सरस्वती ज्ञानखले ज्ञानवंचके रुद्धा तथाऽन्येषामजुषकारिणि न राजते तद्धत् ॥१९॥ प्रभया भवनं विरोचयंतीम् । अजितोऽन्तरा कुचिमध्ये यस्यास्ताम् । एष विरोचमानो ध्रुवं हरिरेव यद्यस्मादीदृशीयं पुरा पूर्वं नासीत् ॥२०॥ नजु संति सामादय उपायाः। नेति स्वयमेवाह । अयमर्थतंत्रो देवकार्यप्रधानो विक्रमं न विहंति। मद्धये पराक्रमं करिष्यत्येवेत्यर्थः। यद्धा तहींदानीमेवेमं हृन्यतामिति विचित्याह । अर्थतंत्रोऽिष पुमानस्वं विक्रमं न विहंति न नाशयित । स्रीवधे तन्नाशः स्यादिति भावः । तदेवाह । स्त्रिया हित गुरुमत्या गुर्विण्याः ॥२१॥ किंच । स एष जीवकापि मृतः स्यात् । नृशंसितेन कौर्येण यो वर्तेत तं जीवंतमेव मनुजाः श्रपंति दुर्वाक्येधिककुर्वेति । स च देहे मृते तनुमानिनः पापिनो नरकं गच्छति । अथवा शापप्रकारमेवाह । तनुमानिनोऽस्य देहे मृतेऽयं ध्रुषमंघं तमो गिमिष्य-

तीति ॥ २२ ॥ २३ ॥ संविशन् शयानः ॥ २४ ॥ रम्यामिर्गीर्मिष्ट्वणं कामविष्णमेह्यंस्तुष्टुवुः ॥ २५ ॥ प्रतिश्रुतं सत्यं कृतमिति हृष्टाः संतः सत्यत्वेनैव प्रथमं स्तुवंति । सत्यं वर्तं संकल्पो यस्य तम् । सत्यं वरं श्रेष्ठं प्राप्तिसाधनं यस्मिस्तम् । व्रिसत्यं त्रिष्विष् कालेषु सुष्टेः पृवं प्रलयानंतरं च स्थितिसमये च सन्यमव्यविचारेण वर्तमानम् । तदेवाहुः। सत्यस्य योनिमिति। सच्छन्वतेन पृथिव्यप्तेषासि । त्यच्छन्देन वाय्वाकाशौ । एवं सच त्यच सत्यं भूतपंचकम् । तत्यत्त्यमित्याचक्षत इति श्रुतेः। तस्य योनि कारणम् । अनेन पृत्वं वर्तमानतोक्ता। तथा सत्ये तस्मिन्ने निहिन्तिर्यामितया स्थितम् । अनेन प्रलयेत्वम् सत्यत्वमुक्तम् । तथा सत्यत्वमुक्तम् । तथा सत्यत्वमुक्तम् । तथा सत्यत्वमुक्तम् । तथा सत्यत्वमुक्तम् । तथा सत्यत्वमुक्तम् । तथा सत्यत्वमुक्तम् । तथा सत्यत्वमुक्तम् । तथा सत्यत्वमुक्तम् । तथा प्रत्यत्वमुक्तम् । तथा प्रत्यत्वम् 
यानो ह्षीकेशमपश्यत्तन्मयं जगत् ॥ २४ ॥ ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर्नारदादिभिः ॥ देवैः सानुचरैः साकं गीभिर्नृपणमेडयन् ॥ २५ ॥ सत्य- व्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये ॥ सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपत्नाः ॥ २६ ॥ एकायनोऽसौ द्विफ्लिस्नि- मूलश्चत्र्रसः पंचिष्धः पडात्मा ॥ सप्तत्वगष्टविष्टपो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगो ह्यादिवृक्षः ॥ २७ ॥ त्वमेक एवास्य सतः प्रसृतिस्त्वं सिन्धानं त्वमनुष्रहश्च ॥ त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वां पश्यंति नाना न विपश्चितो ये ॥ २८ ॥ विभिष् रूपाण्यववोध आत्मा चेमाय लोकस्य चराचरस्य ॥ सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि सतामभद्राणि मुहुः खलानाम् ॥ २९ ॥ त्वय्यंबुजाक्षाखिलसत्त्वधाम्नि समाधिनाऽऽवेशितचेतसैके ॥ त्वत्पादपोतेन

वृक्षः । वृक्ष्यत इति वृक्षः समष्टिन्यष्टिदेहरूपः । कथंभृतः । एकायनः एका प्रकृतिरयनमाश्रयो यस्य सः । द्वे सुखदुःले फले यस्य सः । त्रयो गुणा मूलानि यस्य सः । चत्रसो धर्मार्थकाममोक्षाश्रत्वारो रसा यस्य सः । पंचेंद्रियाणि विद्या ज्ञानप्रकारा यस्य सः । पह्मयः कोशा वा आत्मानः स्वथावाः यस्य सः । सप्त धातवस्त्वचो यस्य । पंचभृतानि मनोवुद्धयहंकाराश्रत्यष्टी विटपाः शाखाविस्तारा यस्य सः । नव द्वाराण्यक्षाविद्धद्वाणि यस्य सः । दश प्राणाः छदाः पत्राणि विद्यंते यस्य स दशच्छ्दी । द्वौ जीवेश्वरौ खगौ यस्मिन्स द्विखाः ॥२०॥ एवंस्पस्य संसारवृक्षस्य सतः कार्यस्य त्वमेक एव प्रस्तिः प्रकृषेण स्तिर्जन्म यस्मात्स त्वं कारणिमत्यर्थः । त्वमेव सिन्धानं सम्यङ्निधीयतेऽस्मित्ति त लयस्थानम् । त्वमेवानुग्रह्वानुगृह्वातीति पालकः । ननु त्रव्यविष्णुकृद्रा एवंभृताः प्रसिद्धाः कथमहमेविति चेत्तत्राहुः । त्वन्माययेति । संवृते पिहितं चेतो ज्ञानं येषां ते त्वामेव नाना पत्रयंति । ये तु विपश्चितो विद्वांसस्ते तथा न पत्रयंति ॥ २८ ॥ ननु देवकीपुत्रं मां कथमेवं वर्णययेति चेत्तना त्वाहः । विभवीति । अववोधैकस्वरूप आत्मा त्वमेव रूपाणि मृतीर्विभपि धत्से । वतु त्वं कस्यापि पुत्र इत्यर्थः । क्षेमाय पालनाय । सत्रां धर्मवर्तिनां सुखकराणि । खलानामभद्राणि नाशकानि ॥२९॥ न केवलमेताबद्धक्तानां मोक्षार्थमपीत्याहुः । त्वयीति समाधिना आवेशितचेतसा निमित्तेन त्वत्पाद्योतेनाश्चितेन । एके सुख्या विवेकिनः । महद्धिः कृतेन सेव्यतया संपादितेन । यद्वा । इद-

र्था घ

---

ما اا

मिष मायामयमित्यनादरं पित्यन्येदमेव महस्सवीत्कृष्टमिति मनसि कृतेन बहुमतेनेत्यर्थः । भवाव्धि तुच्छीकुर्वन्ति । अनायासेनैव मजनानुनिष्पादिनी तेषां मुक्तिरित्यर्थः ॥३०॥ ननु तेन पोतेन पूर्वे चेत्पारं गतास्तर्हीदानीतनानां का गतिस्तत्राहुः । स्वयमिति । अयमर्थः । हे ग्रुमन्स्वप्रकाश । व्यत्पादपोतसामीप्यमात्रेण भवांबुधौ वत्सपदमात्रे जाते अतस्तिक्रार्थक्षं स्वयमेवान्येषां भीमं दुस्तरमिष भवाणवं सम्रुचीर्य भवत्पदांभोरुहरूषां नावमत्रैव निधाय । भिक्तमार्गसंप्रदायं प्रवत्यत्यर्थः । पारं याताः । तिक्तम् । यतोऽदश्रसीहदाः सर्वभूतेष्वतिप्रीतियुक्ताः । अतस्तेऽन्येषां तरणाय निधायेति कथं मत्पादपोतश्रयणमात्रेण तीर्णाः । अत उक्तम् । भवानसदनुग्रहः सतो भक्ताननुगृह्णातीति ॥३१॥ ननु विवेकिनां किं मञ्जनेन मुक्ता एव हि ते तत्राहुः । येऽन्य इति । विमुक्तमानिनो विमुक्ता वयमिति मन्यमानाः । त्विय अस्तो निरस्वोऽतएवासन् यो भावस्तस्मात् । भक्तरभावादित्यर्थः । न विश्वद्धा गुद्धियेषां ते तथा । यदा त्विय अस्तभा इतिच्छेदः। अस्तमतयो वादेष्येव विश्वद्धदुद्धयः कृच्छेण बहुजन्मतपसा । परं पदं मोक्षसिन्निहतं सत्कुलतपःश्रुतादि । पतंति विद्नौरभिभूयंते । न आहतौ युष्मदंघी यैस्ते ॥३२॥ त्वदीयास्तु न कदाचिदिप पतंतीत्यादुः । तथा नेति । विनायका विद्यत्वस्तेपामनीकानि स्तोमास्तानि पाति ये तेषां मुर्धसु विचरंति विद्यनान् जयंतीत्यर्थः ॥३३॥ सतां सुखावहानि रूपाणि धारयसीत्युक्तं विपर्णि रूपाणीति। तत्केन प्रकारेण सुखावहत्विमत्य-

महत्कृतेन कुर्वंति गोवत्सपदं भवाब्धिम् ॥ ३० ॥ स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन्भवार्णवं भीममद्रम्सोहृदाः ॥ भवत्पदांभोरुहृनावमत्र ते निधाय याताः सदनुत्रहो भवान् ॥ ३१ ॥ येऽन्येऽरविंदाच विमुक्तमानिनस्त्वय्यस्तभावादिवशुद्धबुद्धयः ॥ आरुह्य कृञ्छ्रेण परं पदं ततः पतंत्यधोऽनाहृत-युष्मदंत्रयः ॥ ३२ ॥ तथा न ते माधव तावकाः क्वचिद्भश्यंति मार्गात्त्विय बद्धसोहृदाः ॥ त्वयाऽभिग्रुप्ता विचरंति निर्भया विनायकानीकपमूर्धसु प्रभो ॥ ३३ ॥ सत्त्वं विशुद्धं श्रयते भवान्स्थितौ शरीरिणां श्रेय उपायनं वपुः ॥ वेदिक्तयायोगतपःसमाधिभिस्तवार्हणं येन जनः समीहृते ॥३४॥ सत्त्वं न चेद्धातरिदं निजं भवेद्धिज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनम् ॥ गुणप्रकाशौरनुमीयते भवान्त्रकाशते यस्य च येन वा गुणः ॥३५॥ न नामरूपे गुण-जन्मकर्मभिर्निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः ॥ मनोवचोभ्यामनुमेयवर्त्मनो देव कियाया प्रतियंत्यथापि हि ॥ ३६ ॥ शृणवन्गृणन्संस्मरयंश्च चिंत-

पेक्षयामाहुः । सन्त्वं विशुद्धमिति । सन्त्वं वपुः श्रयत इत्यन्वयः । श्रेय उपायनं कर्भफलदात् । कथम् । येन वपुषा जनस्तवाईणं पूजामीहते करोति । कैः । वेदाश्च कियायोगाश्च तपश्च समाधिश्च तैश्चत्राश्चमधर्मे रित्यर्थः । वपुषोऽनाश्रयणेऽईणासंभवात्र कर्मकलसिद्धः स्यादिति ॥३४॥ त्वय्यं बुजाचेत्यादिना श्लोकत्रयेण भगवद्भक्तान।मेव मोक्षो नान्येषामित्युक्तं तत्र कर्मफलं मिक्तं विना माभून्मोक्षस्य तु ज्ञानंकसाध्यत्वात्ति भक्त्येति सानुश्यान्त्रत्याहुः । सन्त्वं न चेदिति । हे धातरिदं सन्त्वं निजं तव वपुर्न भवेच्चेति विज्ञानं विशिष्टमपरोचं ज्ञानं न भवेदित्यनुषंगः। कथंभूतम् । अज्ञानिभदापमार्जनमज्ञानं च तत्कृता भिदा च तयोरपमार्जनं निवर्तकम् । यद्धा । अज्ञानं भिनत्तीत्यज्ञानभिद्धिज्ञानं मार्जनं नाशमाप प्राप्तमेवेति । ननु ज्ञद्धानां यतः प्रकाशस्तद्ब्रक्किति ज्ञानं भवेदेवेति चेन्त । गुणप्रकाशर्गुणावच्छिक्तेः प्रकाशर्भवानसर्वसाक्षी परिपूर्णः केवलमनुमीयते कन्त्यते न तु साक्षात्कियत इत्यर्थः । अनुमानप्रकारमाहुः । प्रकाशते यस्य च येन वा गुण इति । यस्य संबंधी अयं बुद्धचादिगुणः प्रकाशते । यो गुणसाक्षीत्यवं येन वा बुद्धचारू देन प्रमात्राबुद्धचिष्टात्रा बाह्योगुणः प्रकाशते इत्यनुमीयते इत्यर्थः । शुद्धसन्तवपुषि त्विय सेन्यमाने तु तदाकारेऽन्तः-करणे स्वत्यसादेन साक्षात्कारो भवेदिति भावः ॥३५॥ एवं तावद्भक्तानामम्युदयापवर्णार्थं रूपाणि विभर्षत्युक्तं तान्यपि भजनीयानि केवलं न तु ज्ञातुं शक्यते अनंतत्वादतकर्यत्वाच मनोवचसोर-

गोचरत्वादित्याहुः । न नामरूपे इति । गुणाश्च जन्मानि च कर्माणि च तैर्निरूपितन्ये निरूपणाई न भवतः । जुतः । अनुमेयं वर्त्म मार्गो यस्य तवेति । तत्रापि हेतुः । तस्य साक्षिण इति । निर्धि साक्षिणस्तन्त्वं मनोवचोगोचरिमत्यर्थः । हे देव ! बहुधा द्योतमान अथापि क्रियायाम्रपासनादिरुक्षणायां त्वां प्रतियंत्युपासकाः साक्षात्पव्यंति । हि प्रसिद्धम् ॥३६॥ तस्माद्धक्त्येव मोच इत्युपसंहरंति । शृष्यित्रिति । अन्यानिष संस्मारयन् । क्रियासु देवार्चनादिकर्मसु ॥३७॥ विशेषतः श्रीकृष्णावतारमिनन्दंति । दिष्ट्यति । दिष्ट्यति । तत्र प्रमृ । तव पदः पाद्मृतायाः । ईश्वरस्य तव जन्ममात्रेणापनीत एव । किंच त्वत्पदकैः कोमरुः पदेः सुशोभनैर्वज्ञांकुशादिशुभरुक्षणः । गां पृथ्वीं द्यां स्वर्गं च तव त्वयाऽनुकंपिताम् ॥३८॥ तव जन्मना भारोऽपनीत इत्युक्त्या ममापि किं जीववत्संसार
उक्तो निह नहीत्याहुः । नेति । वत हे ईश ! संसारिणस्ते जन्मनः कारणं क्रीडां विना न तर्कयामः । किंच । हे अभयाश्यय न भयमाश्रयत इति तथा तत्संवोधनम् । हे नित्यमुक्तेत्यर्थः । तव जन्मकारणं नास्तीति किं वक्तन्यं यतो जीवात्मन्यपि भवादयस्त्विय विषये या अविद्या तथा कृता न परमार्थतः संतीति ॥३९॥ प्रस्तुतं प्रार्थयंते । मतस्याश्चेति । नोऽस्मास्त्रिभुवनं चान्यदा यथा

यन्नामानि रूपाणि च मंगलानि ते ॥ कियासु यस्त्वचरणारविंदयोराविष्टचेतो न भवाय कल्पते ॥३०॥ दिष्टचा हरेऽस्या भवतः पदो भुवो भारोऽ-पनीतस्त्व जन्मनेशितुः ॥ दिष्टचाऽिक्कतां त्वत्पदकैः सुशोभनैर्व्रच्याम गां द्यां च तवानुकंपिताम् ॥ ३८ ॥ न तेऽभवस्येश भवस्य कारणं विना विनोदं वत तर्कयामहे ॥ भवो निरोधः स्थितिरप्यविद्यया कृता यतस्त्वय्यभयाश्रयात्मिनि ॥ ३९ ॥ मतस्याश्वकच्छपनृसिंहवराहहंसराजन्यविश्वविद्युचेषु कृतावतारः ॥ त्वं पासि निस्त्रभुवनं च यथाऽधुनेश भारं भुवो हर यदूत्तम वंदनं ते ॥ ४० ॥ दिष्टचाऽम्व ते कृक्षिगतः परः पुमानंशेन साक्षा-द्भगवानभवाय नः ॥ माभूद्भयं भोजपतेर्भुमूर्षोगींसा यदूनां भिवता तवात्मजः ॥४१॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्यिष्ट्रपूप पुरुषं यद्रपमितदं यथा ॥ त्रद्धे-शानौ पुरोधाय देवाः प्रतिययुर्दिवम् ॥ ४२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधे पूर्वीधें गर्भगतविष्णोर्वद्धादिकृतस्तुर्तिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ श्रीशुक उवाच ॥ अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः ॥ यहींवाजनजन्मर्चं शांतर्चग्रहतारकम् ॥ १ ॥ दिशः प्रसेदुर्गगनं निर्मलोडुगणो-दयम् ॥ मही मंगलभूयिष्ठपुरग्रामत्रजाकरा ॥ २ ॥ नद्यः प्रसन्नसिलला हदा जलरुहिश्रयः ॥ दिज्ञालिकुलसन्नादस्तवका वनराजयः ॥ ३ ॥ ववो

पासि तथाऽधुनाऽपि पाहीति वंदनं ते इति च वदंतः सर्वे शिरोभिः प्रणमंति ॥४०॥ देवकीं प्रत्याहुः । दिःद्येति । नोऽस्माकं भवायोद्धवाय साचात्परः पुमांस्ते कुक्षिं गतोऽतो भयं माभृदिति ॥४१॥ यस्य रूपमनिदं सर्वप्रत्यम्भूतम् । यथावत् । अस्मान्वंचिपत्वा एताविह स्थास्येते इति मन्यमाना ब्रह्मेशानौ पुरोधाय पुरतः कृत्वा ययुरिति ॥ ४२ ॥ इति श्रीमद्भागवते दशमपूर्वार्घे टीकायां दितीयोऽध्यायः ॥२॥ तृतीये निजरूपेण संभृतस्तु हरिः स्वयम् ॥ पितृभ्यां संस्तुतो नीतः पित्रा भीतेन गोकुलम् ॥१॥ अथेति मंगलार्थम् । यहिं सर्वगुणोपेतः कालो वभूव तदा देवक्यां विष्यु-राविरासीदित्यष्टमश्लोकगतेनान्वयः । परमशोभनत्वमेवाह यहीत्यादिना । अजनान्नारायणाज्ञन्म यस्य प्रजापतेस्तस्य ऋशं रोहिणीनक्षत्रम् । कथंमूतम् । शांतानि ऋक्षाण्यिन्यादीनि प्रहाश्च तारकाश्च यस्मिस्तत् । यहीति सर्वत्रानुष्वजते ॥१॥ निर्मलानामुद्यो यस्मिस्तथा । मंगलभूयिष्ठाः पुरादयो यस्यां सा ॥२॥ जलस्हैः श्रीः शोभा येषां ते । द्विजालिकुलानां सन्नादो येषु

श्रीघरी

3To 3

11 4 11

ते स्तवका यासु ताः ॥ ३ ॥ समिष्ठत । अडागमोऽत्र द्रष्टव्यः समैष्ठतेति । सम्यग्दीप्ता बभूबुरित्यर्थः ॥ ४ ॥ असुरद्धहां कंसादिव्यतिरिक्तानां सर्वप्राणिनां देवानां चेति । स्वगेत विशेषमाह । जायमान इति । अजने जायमाने ॥ ५ ॥ तदा आसन्नः प्रसवो यस्मिस्तिस्मिन्समये ॥ ६ ॥ ७ ॥ तमसोद्भूते घनतमसि निशीथे । यथावदैश्वरेणैव रूपेण ॥ ८ ॥ तमझुतं बालकं वसुदेव ऐक्षतेति द्वितीयश्लोकेनान्वयः । अद्भुतत्वे हेतुगर्भाणि विशेषणान्यंबुजेक्षणमित्यादीनि । श्रीवत्सलच्मं श्रीवत्सलच्माणम् । गलेन शोभत इति गलशोभी स कौस्तुमो यस्मिन् ॥९॥ परिष्वक्तसहस्र- कुंतलं किरीटकुण्डलादीनां त्विषा स्पुरद्वपरिमितकेशमित्यर्थः ॥१०॥ विस्मयेनोत्फुल्ले विकसिते लोचने यस्य सः । गवामयुतमस्पृशन्मनसा दत्तवान् । कंसिनगृहीतस्य दानासंभवात्। स्पृष्टौ हेतुः कुष्णावतारेति । मुदा आप्छतो च्याप्तः स्नात इति वा ॥ ११ ॥ कृतथीः शुद्धबुद्धिः ॥१२॥ वसुदेवः प्रथमं पुत्रबुद्ध्या पश्यंस्तां परित्यज्याह । विदितोऽसीति । कथं विदितोऽस्मि । भवान्प्रकृतेः

वायुः सुखस्पर्शः पुण्यगंधवहः श्रुचिः ॥ अमयश्च द्विजातीनां शांतास्तत्र समिंधत ॥ ४ ॥ मनांस्यासन्प्रसन्नानि साधूनामपुरद्रुहाम् ॥ जायमानेऽ-जने तिस्मिन्नेदुर्दुद्वभयो दिवि ॥ ५ ॥ जगुः किन्नरगंधवांस्तुष्टुवुः सिद्धचारणाः ॥ विद्याधर्यश्च ननृतुरसरोभिः समं तदा ॥ ६ ॥ मुमुचुर्मुनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः ॥ मंदं मंदं जलधरा जगर्जुरनुसागरम् ॥७॥ निशीथे तमउद्भूते जायमाने जनार्दने ॥ देवनयां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वग्रहान्श्यः ॥ आविरासीद्यथा प्राच्यां दिशीदुरिव पुष्कलः ॥ ८ ॥ तमद्भुतं वालकमंबुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदार्युदायुधम् ॥ श्रीवत्सलक्मं गलशोभि कौस्तुमं पीतांवरं सांद्रपयोदसोभगम् ॥ ९ ॥ महार्हवैदूर्यकिरीटकुण्डलिविषा परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् ॥ उद्दामकांच्यगदकङ्गणादिभिर्विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत् ॥ १० ॥ स विस्मयोत्फुल्लविलोचनो हिर् सुतं विलोक्यानकदुंदुभिस्तदा ॥ कृष्णावतारोत्सवसंभ्रमोऽस्प्रशन्मुदा द्विजेभ्योऽयुत्तमाप्लुतो गवाम् ॥११॥ अथैनमस्तौदवधार्य पूरुषं परं नतांगः कृतधीः कृतांजिलिः ॥ स्वरोचिषा भारत सृतिकागृहं विरोचयंतं गतभीः प्रभाववित् ॥ १२ ॥ वसुदेव खवाच ॥ विदितोऽसि भवान्साक्षात्पुरुषः प्रकृतेः परः ॥ केवलानुभवानंदस्वरूपः सर्वबुद्धिदक् ॥ १३ ॥ स एव स्वप्रकृत्येदं सृष्ट्वाऽप्रे त्रिगुणात्मकम् ॥ तदनु त्वं ह्यप्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे ॥ १४ ॥ यथेमेऽविकृता भावास्तथा ते विकृतैः सह ॥ नानावीर्याः पृथग्भूता विराजं जनयंति हि ॥ १५ ॥

परः पुरुष इति । ननु किमाश्चर्य पुरुषस्य प्रकृतेरन्यत्वादेवेत्यत आह । साक्षादिति । प्रत्यक्षत इत्यर्थः । नन्विक्षसिन्निकृष्टं प्रत्यक्षत उपलम्यते कि चित्रमित्यत आह । केवलश्चासावनुभवश्चानंदश्च तावेव स्वरूपं यस्य सः । किंच सर्वबुद्धिद्दक् न ह्येवंभृतो दृश्यो भवतीत्यर्थः ॥ १३ ॥ ननु देवकीजठरे प्रविष्टस्य किमियमतिस्तुतिः क्रियतेऽत आह । स एवेति । स एव उक्तस्वरूप एव त्वं न देवकीजठरे प्रविष्ट इत्यर्थः । ननु विश्वं सृष्ट्वा तदनु प्रविष्टस्य किमेतद्वहृत आह । स्वप्रकृत्येति । स्वमायया सृष्ट्वा तदनु त्वमप्रविष्ट एवेति । ननु ति क्षं श्रुत्योच्यते तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रा-विश्वदित्यत आह । प्रविष्ट इवेति । भाव्यसे निरूप्यसे । प्रत्यक्षतो वा सद्भूपेण वा प्रविष्ट इव लच्यसे ॥१४॥ अत्र दृष्टांतः । यथेति । इमेऽविकृता भावा महदादयो यथा तथेति । दृष्टांतं विदृणोति ते विकृतैः पोडश्विकारैः सह संनिपत्य विराजं ब्रह्मांढं जनयन्ति । संनिपत्वे हेतः । प्रथम्भूताः संतो नानावीर्या विश्विष्टकार्यसमर्था न भवन्ति ॥ १५ ॥ अतः संनिपत्येति ।

सिन्नपत्य समुत्पाद्य दृश्यंतेऽनुगता इव।। प्रागेव विद्यमानत्वान्न तेषामिह संभवः॥१६॥ एवं भवान्बुद्धचनुमेयलच्णेर्प्राह्यैर्पुणेः सन्निप्त तद्गुणाग्रहः॥ अनावृतत्वाद्विहरंतरं न ते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः॥१७॥ ये आत्मनो दृश्यगुणेषु सिन्निति व्यवस्यते स्वव्यतिरेकतोऽबुधः॥ विनाऽनुवादं न च तन्मनीषितं सम्यग्यतस्त्यक्तमुपाददत्पुमान्॥ १८॥ त्वत्तोऽस्य जन्मिस्थितिसंयमान्विभो वदंत्यनीहादगुणादिविक्रियात्॥ त्वयीश्वरे ब्रह्माण नो विरुद्धचते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणेः॥ १९॥ स त्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया विभिष् शुक्कं खलु वर्णमात्मनः॥ सर्गाय रक्तं रजसोपबृहितं कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्यये॥२०॥ त्वमस्य लोकस्य विभो रिरिक्षिषुर्गृहेऽवतीणोंऽसि ममाखिलेश्वरः॥ राजन्यसंज्ञासुरकोटियूथपेर्निव्यू ह्यमाना निहिनिष्यसे चमूः॥२१॥ अयं त्वसभ्यस्तव जन्म नौ गृहे श्रुत्वाऽग्रजांस्ते न्यवधीतसुरेश्वरः॥ स तेऽवतारं पुरुषेः समर्पितं श्रुत्वाऽधुनैवाभिसरत्युदा-

भाग्यमित्यर्थः ॥ १७ ॥ नन्वेतद्धेतुचतुष्टयं प्रपंचस्यावस्तृत्वं घटेत तत्तु न संभवति । सत्यत्वेन प्रतीतेरित्याशंक्याह । य इति । आत्मनो दृश्येषु गुणेषु देहादिषु स्वव्यितरेकत आत्मव्यितरेकेण पृथक्सन्नयं देहादिरिति व्यवस्यते निश्चनोति यः पुमान्सोऽनुधोऽविद्वान् व्यितरेकदर्शनात् । किंच मनीपितं विचारितं तदेहादि सर्वयतो निनानुवादं वाचारंभणमात्रं विना न सम्यग्मवति । अतोऽवस्तुत्वेन त्यक्तं वाधितमेव वस्तुबुद्धचा उपाददत्स्वीकुर्वन्नयुध इत्यर्थः ॥ १८ ॥ एवं परमेश्वरदृश्यस्य तद्वयितरेकेणासत्त्वष्ठकं परमेश्वरोपादानत्वादिषि तद्वयतिरेकेणासत्त्वमित्याह । त्वत्रोऽस्येति ।
न चैवं सत्यपि विकारित्वमित्याह । अनीहादिति । अगुणत्वादनीहत्वं ततो विकारित्वमित्यर्थः । नन्वनीहत्वे कथं कर्तृत्वं कर्तृत्वे च कृतो विकारित्वं तत्राह । त्वयीश्वर इति । ब्रह्मत्वादिकारित्वमीश्वरत्यात्वर्त्वत्वित्यर्थि । नन्वेतदिष विरुद्धमेव नेत्याह । त्वदाश्रयत्वादिति । गुणैः कुर्वद्भिस्वित्यय्व सृष्ट्यादिकर्तृत्वमुपचर्यते गुणाश्रयत्वात् । यथा भृत्यकृतं राजनीति ॥ १९ ॥ एवं तस्यैव तव यथा
विश्वस्थितसर्गत्रस्रयार्थं त्रिवर्णा गुणावतारा एवमयं भूभारापनयनार्थमिति ज्ञातमित्याह । स त्विमिति श्लोकद्वयेन । २०॥ रिरक्षिपः रिश्वतिमिन्व्यूद्धमाना इतस्ततश्राल्यमानाश्वमः सेना निहनिष्यसे संहरिष्यसि ॥ २१ ॥ किंतु तथाप्यप्रमत्तेन त्वया भाव्यमित्याह । अयं त्विति । असम्यः खलः। समर्पितं

श्रीघर्र

3703

कथितम् । अभिसरत्यागिमध्यति ॥ २२ ॥ उपाधावदस्तौत् ॥ २३ ॥ त्विय भयशंकैव तावन्नास्तीति श्लोकचतुष्टयेनाह देवकी किंचिद्विज्ञापियतुम् । रूपमिति । यत्तितिकमपि रूपं वस्तु प्राहुर्वेदाः । किं तहस्तु तदाह । अन्यक्तम् । अत्र हेतुः । आद्यं कारणम् । किं परमाणवः न ब्रह्म बृहत् । किं प्रधानं न ज्योतिश्चेतनम् । किं वैशेषिकाणामिव ज्ञानगुणं न निर्गुणम् । किं मीमांसकानामिव ज्ञानपरिणामि न निर्विकारम् । किं पुष्कराक्षादीनामिव शक्तिविचेपपरिणामि न सत्तामात्रम् । तर्हि किं सामान्यं न निर्विशेषम् । तर्हि किं कारणत्वात्सिक्तयं न निरीहं सिनिधिमात्रेण कारणं एवंभूतं किमपि कार्यकल्प्यं यद्वस्तु स एव साक्षात्त्वं विष्णुरिति । अपरोक्षश्चेत्याह । अध्यात्मदीपइति । बुद्धचादिकरणसंघातप्रकाशक इत्यर्थः । अथवा अन्यक्तं न केनापि प्रकारेण च न्यन्यत इत्य-व्यक्तम् । कथं उत्पत्त्या तावन्न व्यव्यत इत्याह । आद्यं सर्वस्य कार्यस्याद्यम् । अनादीत्यर्थः । तथा ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारमिति चतुर्भिः पदैर्देशेन प्रकाशेन च गुणेन च विकारेण च व्यक्ति निराकरोति । तथा सत्तामात्रमिति विशेषेण निर्विशेषमिति सामान्येन निरीहमिति क्रियया च व्यक्ति निराकरोति । अन्यत्समानम् । एवंभृतस्य तत्र न भयशंकेति भावः ॥ २४ ॥ किंच महा-युधः ॥ २२ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ अथैनमात्मजं वीच्य महापुरुषलक्षणम् ॥ देवकी तमुपाधावत्कंसाद्भीता शुचिस्मिता ॥२३ ॥ देवक्युवाच ॥ रूपं यत्तत्पाहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारम् ॥ सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं स त्वं साक्षाद्विष्णुरध्यात्मदीपः ॥ २४ ॥ नष्टे लोके द्विपरार्धाव-साने महाभूतेष्वादिभूतं गतेषु ॥ व्यक्तेऽव्यक्तं कालवेगेन याते भवानेकः शिष्यतेऽशेषसंज्ञः ॥२५॥ योऽयं कालस्तस्य तेऽव्यक्तवंधो चेष्टामाहुश्रेष्टते येन विश्वम् ॥ निमेषादिर्वत्सरांतो महीयांस्तं त्वेशानं चेमधाम प्रपद्ये ॥ २६ ॥ मत्यों मृत्युव्यालभीतः पलायँ ल्लोकान्सर्वान्निर्भयं नाध्यगच्छत् ॥ त्वत्पा-दाब्जं प्राप्य यहच्छयाऽऽद्य स्वस्थः शेते मृत्युरस्मादपैति ॥ २७ ॥ स त्वं घोरादुग्रसेनात्मजान्नस्नाहि त्रस्तान्भृत्यवित्रासहाऽस्मि ॥ रूपं चेदं पौरुषं ध्यानिधष्ण्यं मा प्रत्यत्तं मां सदृशां कृषीष्ठाः ॥ २८ ॥ जन्म ते मय्यसौ पापो मा विद्यान्मधुसूदन ॥ समुद्विजे भवद्धेतोः कंसादहमधीरधीः ॥२९॥ उपसंहर विश्वातमन्नदो रूपमलौकिकम् ॥ शङ्खचकगदापद्मिश्रया जुष्टं चतुर्भुजम् ॥ ३०॥ विश्वं यदेतत्स्वतनौ निशांते यथावकाशं पुरुषः परो भवान् ॥ विभर्ति सोऽयं मम गर्भगोऽभूदहो नृलोकस्य विडम्बनं हि तत् ॥ ३१ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ त्वमेव पूर्वसर्गेऽभूः पृश्निः स्वायंभुवे सित ॥ प्रलयेऽप्यवशिष्यमाणस्य कृतो भयमित्याह । नष्टे लोके इति । चराचरे लोके महाभूतेषु लीने तेष्वप्यादिभूतं भृतस्चमं प्रविष्टेषु तस्मिन्नपि व्यक्तेऽव्यक्तं प्रधानं प्राप्ते । अशेषात्मके प्रधाने संज्ञा प्रज्ञा यस्य । एवं मिय लीनमिदमस्ति पश्चादेवग्रुद्वोधनीयमिति सोऽशेषसंज्ञः । शेषसंज्ञ इति वा ॥ २५ ॥ किंच एवं प्रलयहेतुर्योऽयं काल एनम् । अव्यक्तवंधो प्रकृतिप्रवर्तक । तस्य प्रलयाविधमूतस्य ते तव चेष्टां लीलां चेष्टते विपरिवर्तते पुनः पुनर्वत्सराष्ट्रत्या । महीयान् द्विपरार्धरूपः । यस्य चेष्टामाहुस्तं त्वा त्वां क्षेमधामाभयस्थानं प्रपद्ये शरणं व्रजामि ॥ २६ ॥ ह्रेमधामत्वमेवाह । मर्त्य इति । लोकान्प्रति यद्द्वया केनापि भाग्योदयेन । हे आद्य ॥२७॥ प्रस्तुतं विज्ञापयित । स त्विमिति । भृत्यानां वित्रासं हंतीति भृत्यवित्रासहा । भृत्यविद्ित वा छेदः। पौरुपमैश्वरं घ्यानिष-

ण्यं ध्यानास्पदं मांसदृशां मांसचक्षुपां प्रत्यक्षं मा कृथाः ॥२८॥ भवत एव हेतोनिमित्तात्कंसात्समुद्धिजे विमेमि। यतोऽधीरिचता ॥ २९ ॥ ३० ॥ किमित्युपसंहर्तव्यमेवंमूतेन मया पुत्रेण तव महृती श्लाघा स्यादिति तत्राह । विश्वमिति । निशांते प्रलयावसाने । यथावकाशमसंकोचतः असंभावितत्वादुपहास्यतैव स्यादित्यर्थः ॥३१॥ चतुर्भ्रजेन रूपेणाविभवि कारणं तावदाह । त्वमेवेत्या- 11011

दिचतुर्दशिमः । पूर्वसर्गे प्रथमजन्मिन । अभः आसीः । पृथ्निर्नाम । स्वायंभ्रवे मन्वंतरे । तदा अयं वसुदेवः ॥ ३२ ॥ तेपाथे तपः कृतवंतौ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥३५॥ तप्यतोराचरतोः । ईयुर्गता-नि । मदात्मनोर्मिचित्रयोः ॥ ३६ ॥ अभुना वपुषा प्रादुर्भृतोऽस्मि ॥ ३७ ॥ वरदराट् वरदेषु श्रेष्ठ इत्यर्थः । तेन सक्वद्ररेण च बारंवारमाविभीवे कारणमुक्तम् । कामस्य दित्सया दातुमिच्छया । मादृशो मया सदृशः ॥ ३८ ॥ मे मत्तोऽपि युवामपवर्गे न वन्नाथे न वृतवंतौ ॥ ३९ ॥ वरंदत्त्वा मिय गते ॥ ४० ॥ ४१ ॥ अदित्यां कश्यपाद्वामन आसेति यत्तदृषि तद्भूषयोर्युवयोर्ग्हमेव पुनरासमित्यर्थः ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ प्राक्त्रथमं तावदेतद्भूषं मे जन्मेति स्मरणाय ज्ञानाय दिश्तिम् । मद्भवं मिद्वपयम् । अनंतरं त्वदिच्छया बालोऽपि मिवण्यामीति भावः ॥ ४४ ॥ नतु त्विप

तदा उयं सतपा नाम प्रजापतिरकल्मषः ॥ ३२ ॥ युवां वै ब्रह्मणा ८ ५ दिष्टी प्रजासर्गे यदा ततः ॥ सित्रयम्येद्रियप्रामं तेपाथे परमं तपः ॥ ३३ ॥ वर्ष-वातातपहिमधर्मकालगुणान्तु ॥ सहमानौ श्वासरोधविनिर्ध्तमनोमलौ ॥ ३४ ॥ शीर्णपर्णानिलाहारावुपशांतेन चेतसा ॥ मत्तः कामानभीष्मंतौ मदाराधनमीहतः ॥ ३५ ॥ एवं वां तप्यतोस्तीव्रं तपः परमदुष्करम् ॥ दिव्यवर्षसहस्राणि द्वादशेयुर्मदात्मनोः ॥ ३६ ॥ तदा वां परितृष्टो ऽहममुना वपुषा उनघे ॥ तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या च हृदि भावितः ॥ ३७ ॥ श्राद्धरासं वरदरा ङ्यवयोः कामदित्सया ॥ वियतां वर इत्यक्ते मादशो वां वृतः सुतः ॥ ३८ ॥ अजुष्टग्राम्यविषयावनपत्यौ च दम्पती ॥ न वत्राथे अपवर्गं मे मोहितौ देवमायया ॥ ३९ ॥ गते मिय युवां खब्धा वरं मत्सदृशं सुतम् ॥ श्राम्यान्भोगानभुंजाथां युवां प्राप्तमनोरथौ ॥ ४० ॥ अदृष्टा उन्यतमं लोके शीलौदार्यगुणैः समम् ॥ अहं सुतो वामभवं पृक्षिगर्भ इति श्रतः ॥ ४१ ॥ तयोर्वां पुनरेवाहमदित्यामास कश्यपात् ॥ उपेंद्र इति विख्यातो वामनत्वाच्च वामनः ॥४२॥ तृतीयेऽस्मिन्भवेऽहं वै तेनैव वपुपाऽथ वाम् ॥ जातो भूयस्तयोरेव सत्यं मे व्याहृतं सित ॥४३॥ एतद्वां दर्शितं रूपं प्राग्जन्मस्मरणाय मे ॥ नान्यथा मद्भवं ज्ञानं मर्त्यिछंगेन जायते ॥४४॥ युवां मां पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन चासकृत् ।। चिंतयन्तौ कृतस्नेहौ यास्येथे मद्गतिं पराम् ॥ ४५ ॥ यदि कंसाद्विभेषि त्वं तर्हि मां गोकुछं नय ॥ मन्मायामानयाशु त्वं यशोदागर्भसम्भवाम् ॥ ४६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्युक्त्वासीद्धरिस्तूष्णीं भगवानात्ममायया ॥ पित्रोः संपरयतोः सद्यो वभूव प्राकृतः शिशुः ॥ ४७ ॥ ततश्च शौरिर्भगवत्प्रचोदितः सुतं समादाय स सूतिकागृहात् ॥ यदा वहिर्गंतुमियेष तर्ह्यजा या योगमायाऽजनि नन्दजा-यया ॥ ४८ ॥ तया हतप्रत्ययसर्ववृत्तिषु द्वाःस्थेषु पौरेष्विप शायितेष्वथ ॥ द्वारस्तु सर्वाः पिहिता दुरत्यया बृहत्कपाटायसकीलशृङ्खलैः ॥ ४९ ॥

प्रसन्नेर्डाप कथमावयोः पुनः पुनर्जन्मेत्यतःपरं न भविष्यतीत्याह । युवामिति ॥४५॥४६॥ यदि कंसाद्विभेषि तर्हि मां गोक्कं नय । यशोदायाश्च तां कन्यां मन्मायामानयेति प्रथममेव भगवता प्रचोदितो वसुदेवो यदा गंतुमैच्छत्तदैवाजाऽपि या योगमाया सा नंदजायया निमित्तमात्रभूतया अजिन जाता ॥४७॥४८॥ हृताः प्रत्ययार्थाः सर्वा वृत्तयो येषां अथवा हृताः प्रत्यया अन्याश्च सर्वा वृत्तयो येषां जाग्रतामिष । तथाभूते द्वारपालेषु सत्सु बृहत्सु कपाटेषु लोहकीलक्षयुक्तश्चंखलैर्व हिन्द्रः कपाटादिभिर्दुरत्यया इति वा॥ ४९ ॥ स्वयमेव व्यवयंत विवृता इत्यर्थः । व्यत्रियंतेति श्रीधरो

3703

. . .

वक्तन्ये गुणव्छांदसः । रवेनिमित्तात् ॥५०॥ गंभीरो यस्तोयौधस्तस्य जवेन ये ऊर्मयस्तैः फेनन्याप्ताः । भयानकैरावर्तशतैन्यीप्ताऽपि । श्रियः पतेः सीतापतेः ॥५१॥ निद्रया अजया ॥५२॥ प्रतिम्रच्य बद्ध्वा पदोः पदयोः लोहं निगडं आस्ते स्म ॥५३॥ जातं किंचिदिति केवलमबुध्यत नतु तिद्वागं पुत्रः कन्या वेति । योगनिद्रया च मोहितेति ॥ ५४ ॥ इति श्रीमद्भागवते दशम-स्कंघे पूर्वार्घे टीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ चतुर्थे चंडिकावाक्यमाकर्ण्यातिभयाकुलः ॥ दुर्मत्रिभिहितं मेने कंसो बालादिहिसनम् ॥१॥१॥ तद्ष्यमं जन्म ॥ २ ॥ कालो मृत्युः ॥३॥४॥५॥

ताः कृष्णवाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्यंत यथा तमो रवेः ॥ ववर्ष पर्जन्य उपांशुगर्जितः शेषो अन्वगाद्वारि निवारयन्फणैः ॥ ५० ॥ मघोनि वर्ष-त्यसकृद्यमानुजा गंभीरतोयौघजवोर्मिफेनिला ॥ भयानकावर्तशताकुला नदी मार्गं ददौ सिंधुरिव श्रियः पतेः ॥ ५१ ॥ नंदत्रजं शौरिरुपेत्य तत्र तानगोपान्त्रसुप्तानुपलभ्य निद्रया ॥ सुतं यशोदाशयने निधाय तत्सुतामुपादाय पुनर्गृहानगात् ॥ ५२ ॥ देवनयाः शयने न्यस्य वसुदेवो ऽथ दारि-काम् ॥ प्रतिमुच्य पदोर्लोहमास्ते पूर्ववदावृतः ॥५३॥ यशोदा नंदपत्नी च जातं परमबुद्धचत ॥ न तिल्लंगं परिश्रांता निद्रया अपगतस्मृतिः ॥५८॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधे पूर्वाधें कृष्णजन्मनि तृतीयो अध्यायः ॥३॥ श्रीशुक उवाच ॥ बहिरंतः पुरद्वारः सर्वाः पूर्ववदावृताः॥ ततो बालध्वनि श्रुत्वा गृहपालाः समुत्थिताः ॥ १ ॥ ते तु तूर्णमुपब्रज्य देवक्या गर्भजन्म तत् ॥ आचल्युर्भोजराजाय यदुद्विग्नः प्रतीक्षते ॥ २ ॥ स तल्पात्र्णमुत्थाय कालो अयिमिति विह्नलः ।। सूतीगृहमगात्र्णं प्रस्वलन्मुक्तमूर्धजः ।।३।। तमाह भातरं देवी कृपणा करुणं सती ।। स्नुषेयं तव कल्याण स्त्रियं मा हंतुमईसि ॥ ४ ॥ बहवो हिंसिता आतः शिशवः पावकोपमाः ॥ त्वया दैवनिसृष्टेन पुत्रिकैका प्रदीयताम् ॥ ५ ॥ नन्वहं ते ह्यवरजा दीना हतसुता प्रभो ॥ दातुमर्हिस मंदाया अंगेमां चरमां प्रजाम् ॥ ६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ उपग्रह्यात्मजामेवं रुदत्या दीनदीनवत् ॥ याचितस्तां विनिर्भत्स्य हस्तादाचिच्छिदे खलः ॥ ७ ॥ तां गृहीत्वा चरणयोर्जातमात्रां स्वसुः सुताम् ॥ अपोथयच्छिलाएष्ठे स्वार्थोन्मू लितसौहदः ॥ ८ ॥ सा तद्धस्तात्समुत्पत्य सद्यो देव्यंबरं गता ॥ अदृश्यतानुजा विष्णोः सायुधा ९ एमहामुजा ॥ ९ ॥ दिव्यस्रगंबरालेपरत्ना भरणभूषिता ॥ धनुःश्लेषुचर्मा-सिशंखचकगदाधरा ॥१०॥ सिद्धचारणगंधवेँरप्सरःकित्ररोरगैः ॥ उपाहृतोरुबिलिभः स्तूयमानेदमत्रवीत् ॥ ११ ॥ किं मया इतया मंद जातः खु तवांतकृत् ॥ यत्र क वा पूर्वशत्रुमी हिंसीः कृपणान्वथा ॥१२॥ इति प्रभाष्य तं देवी माया भगवती भुवि॥ बहुनामनिकेतेषु बहुनामा बभूवह॥१३॥

अंग हे आतः ॥६॥ दीनवत् दीनादिप दीनवन्नतु तथा । पुत्रस्यान्यत्र नीतत्वात्सा च योगमायेति ज्ञातत्वात् । याचितोऽप्याचिच्छिदे इस्तादाकृष्य जग्राह ॥७॥ अपोथयद्वलेन चिचेप ॥८॥ सद्य एव देवी भूत्वा ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥ कृपणानिति अन्यान्शिशुन्दनिष्यतीति ज्ञात्वा वारयति । पाठांतरे मा मां कृपणां वृथाऽहिंसीर्हिंसितवानसीति ॥ १२ ॥ बहुनामनिकेतेषु वाराण-

स्यादिस्थानेषु ॥१३॥ परमविस्मितः कथं दैवी वागनृता जातेति ॥ १४ ॥ भाम हे भगिनीभर्तः ! पुरुषादो राक्षसो यथा स्त्रापत्यमेव हिनस्ति तद्वन् ॥१५॥१६॥१७॥ हे महाभागी ! स्त्र-कृतंभुजः स्वारब्धकमभोक्तृन् स्वात्मजान्माशोचतम् । किंच जंतवः प्राणिनः सदा नासते किंत्वन्पकालमेव तदाप्येकत्र नासते किंतु वियुज्यंते यतो दैवाधीनाः ॥१८॥ सदा नासत इत्यनेन यदुक्तं जन्ममरणादि तदिष देहानामेव नात्मन इत्याह । भ्रवीति । भ्रतानि देहा एव यांत्यपयांति च । भवंति चेत्यर्थः । यथा भ्रवि भौमानि घटादीनि तद्वत् । एतेषु भृतेषु जन्मादिभिर्विक्रियमाणेष्व-यमपरोक्षतया प्रत्यभिज्ञायमानो न विपर्येति विपर्ययं न प्रामोति । एकस्प एव वर्तत इत्यर्थः । भौमेषु विक्रियमाणेषु यथा भृस्तथेति । एवं विचार्यमाणे सति न शोकाद्यवकाशः ॥१९॥ अज्ञानतस्तु न निवर्तत इत्याह । यथेति । यथा यथावदनेवंविद एवमजानत आत्मविपर्ययो देहात्मगुद्धिभैवति यतो विपर्ययाद्मेदो भवति । देहाहंकारेण द्यात्मनि परिच्छिन्ने सतीदंकारास्यदं भिन्नं भवति ।

तथाऽभिहितमाकण्यं कंसः परमविस्मितः ॥ देवकीं वसुदेवं च विमुच्य प्रश्नितोऽन्नवीत् ॥१४॥ अहो भिगन्यहो भाम मया वां वत पापना ॥ पुरुषाद इवापत्यं बहवो हिंसिताः सुताः ॥ १५ ॥ स त्वहं त्यक्तकारुण्यस्त्यक्तज्ञातिसुद्दृृह्ण्वतः ॥ काँन्नोकान्वे गिमिष्यामि न्नसहेव मृतः श्वसन् ॥ १६ ॥ देवमप्यनृतं विक्तं न मर्त्या एव केवलम् ॥ यिद्धश्रंभादहं पापः स्वसुनिहतवान् शिशून् ॥ १७ ॥ मा शोचतं महाभागावात्मजान्स्वकृतंभुजः ॥ जन्तवो न सदैकत्र देवाधीनास्तदाऽऽसते॥ १८ ॥ भुवि भौमानि भूतानि यथा यांत्यपयाति च ॥ नायमात्मा तथैतेषु विपयेति तथैव मृः ॥१९॥ यथाऽनेवंविदो भेदो यत आत्मविपर्ययः ॥ देहयोगवियोगो च संसृतिनं निवर्तते ॥ २० ॥ तस्माद्धद्रे स्वतनयान्मया व्यापादितानिष ॥ माऽनुशोच यतः सर्वः स्वकृतं विदतेऽवशः ॥ २१ ॥ यावद्धतोऽस्मि हंताऽस्मीत्यात्मानं मन्यते स्वहक् ॥ तावत्तदिभमान्यज्ञो वाध्यवाधकतामियात् ॥ २२ ॥ क्षमध्यं मम दौरात्म्यं साधवो दीनवत्सलाः ॥ इत्युक्तवाऽश्रुमुखः पादौ श्यालः स्वन्नोर्थाग्रहीत् ॥२३॥ मोचयामास निगडाद्विश्रव्धः कन्यकागिरा ॥ देवकीं वसुदेवं च दर्शयन्नात्मसौहृदम् ॥ २४ ॥ भातुः समनुमतप्तसस्य क्षांतरोषा च देवकी ॥ व्यस्पृजद्वसुदेवश्र प्रहस्य तमुवाच ह ॥ २५ ॥ एवमेतन्यहामाग यथा वदिस देहिनाम् ॥ अज्ञानप्रभवाऽहंधीः स्वपरेति भिदा यतः ॥२६॥ शोकहर्षभयद्वेत्रलोभमोहमदान्विताः ॥ मिथो व्नंतं न पश्यति भावेर्भावं पृथग्दशः ॥ २७ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ कंस एवं प्रपन्नाभ्यां विशुद्धं प्रतिभाषितः ॥ देवकोवसुदेवाभ्यामनुज्ञातोऽविशद्ग्रहम् ॥ २८ ॥ तस्यां

यतो मेदात्पुत्रादिदेहैंयोंगो वियोगश्च ततः संस्रृतिः सुखदुःखे इति यावदज्ञानं न निवर्तत इत्यर्थः । २०॥ एवस्रक्तप्रकारेण नैते तव तनया अहं तु तावन्न घातितवांस्तथा ज्ञानदृष्ट्या स्वतनयानमया व्यापादितानिष माऽनुशोचेति सांत्वयति । तस्मादिति । अज्ञानाश्रयमेव कर्मवादमाह । यत इति ॥२१॥ कथं तिहं त्राह्मणादिहंतुस्तद्वध्यस्य च प्रायश्चित्तश्रवणमज्ञानमूलमेवेत्याह । यावदिति । अस्वदक् देहाभिमानी । तावत्तदिममानी तस्य देहस्य हननमात्मन्यभान इत्यर्थः ॥ २२ ॥ इयालः कंसः । स्वस्थाब्देन द्विवचनानुपपत्त्या मिथुनगणनद्वारा मिथुनलक्षणया स्वस्तत्त्व-त्योरभिधानम् । ित्रवस्ताव्यव्यायेन प्राणभृत उपद्धातीतिवद्देवकीवसुदेवयोः प्रत्येकं पादमग्रहीदित्यर्थः । इयालशब्देन वा कथंचिद्वसुदेवाभिधानम् ॥ २३ ॥ आत्मसौहृदं प्रियवादादि दर्शयन्

श्रीघरी

27 - 13

॥२४॥२५॥२६॥ स्वापरभेददर्शने कि भवति तदाह । शोकहर्षेति । भावैरेव निमित्तभृतैर्मिथोभावान् ध्नंतं भावमीश्वरं पृथग्दशस्तेन पत्रयंति कि त्वहमेव हंता हतश्चेति मन्यंत इत्यर्थः ॥२७॥ विशुद्धं यथा भवति ॥ २८ ॥ २९ ॥ नातिकोविदा दृष्टमात्रमतयो न दीर्घदर्शनाः ॥ ३० ॥ न निर्मतानि दश दिनानि येषां तानन्यांश्र ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ अस्यतो विष्यतः सतः । उत्सृज्य रणं त्यक्त्वा ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ अन्यासक्तान्विमुखांश्रेति न इंसि न हिनित्स ॥३५॥ दोमे निर्भयदेशे शूरैः संयुगादन्यत्र विकत्थनं प्रौढिवादो येपां तैः । नतु हरेविंमेमि शंमोश्रेति चेत्तत्राहुः । रात्र्यां न्यतीतायां कंस आहूय मंत्रिणः ॥ तेभ्य आचष्ट तत्सर्वं यदुक्तं योगनिद्रया ॥ २९ ॥ आकर्ण्य भर्तुर्गदितं तमृचुर्देवशत्रवः ॥ देवान्प्रतिकृता-मर्षा दैतेया नातिकोविदाः ॥ ३० ॥ एवं चेत्तर्हि भोजेंद्र पुरश्रामत्रजादिषु ॥ अनिर्दशान्निर्दशांश्र हनिष्यामोऽद्य वै शिश्न् ॥ ३१ ॥ किमुद्यमैः करि-ष्यंति देवाः समरभीरवः ॥ नित्यमुद्धिग्नमनसो ज्याघोषैर्धनुषस्तव ॥ ३२ ॥ अस्यतस्ते शरत्रातैर्हन्यमानाः समंततः ॥ जिजीविषव उत्सृज्य पलायनप-रा ययुः ॥ ३३ ॥ केचित्रांजलयो दीना न्यस्तशस्त्रा दिवौकसः ॥ मुक्तकच्छशिखाः केचिद्भीताः स्म इति वादिनः ॥ ३४ ॥ न त्वं विस्मृतशस्त्रास्त्रा-न्विरथान्भयसंवृतान् ॥ हंस्यन्यासक्तविमुखान्भग्नचापानयुद्धचतः ॥ ३५ ॥ किं चेमश्रैर्विबुधैरसंयुगविकत्थनैः ॥ रहोजुषा किं हरिणा शंभुना वा वनौकसा ॥ ३६ ॥ किमिंद्रेणाल्पवीर्येण ब्रह्मणा वा तपस्यता ॥ तथापि देवाः सापत्न्यान्नोपेच्या इति मन्महे ॥ ततस्तन्मुळखनने नियुंच्वास्माननु-व्रतान् ॥३७॥ यथाऽऽमयोऽङ्गे समुपेक्षितो नृभिर्न शक्यते रूढपदश्चिकित्सितुम् ॥ यथेंद्रियत्राम उपेक्षितस्तथा रिपुर्महान्बद्धवलो न चाल्यते ॥३८॥ मुलं हि विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः ॥ तस्य च ब्रह्मगोविप्रास्तपोयज्ञाः सदक्षिणाः ॥ ३९ ॥ तस्मात्सर्वात्मना राजन्ब्राह्मणान्ब्रह्मवादिनः ॥ तपस्विनो यज्ञशीलानगाश्च हनमो हिवर्द्घाः ॥ ४० ॥ विप्रा गावश्च वेदाश्च तपः सत्यं दमः शमः ॥ श्रद्धा दया तितिक्षा च कतवश्च हरेस्तनुः ॥ ४१ ॥ स हि सर्वसुराध्यक्षो ह्यसुर्राद्वड् गुहाशयः ॥ तन्मूला देवताः सर्वाः सेश्वराः सचतुर्मुखाः ॥ अयं वै तद्वधोपायो यद्दषीणां विहिंसनम् ॥ ४२ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं दुर्मतिभिः कंसः सह संमंत्र्य दुर्मतिः ॥ ब्रह्महिंसां हितं मेने कालपाशावृतोऽसुरः ॥ ४३ ॥ संदिश्य साधुलोकस्य कदने कदनप्रियान ॥ कामरूपधरान्दिच्च दानवान्गृहमाविशत् ॥ ४४ ॥ ते वै रजःप्रकृतयस्तमसा मृढचेतसः ॥ सतां विद्वेषमाचेरुरारादागतमृत्यवः ॥४५॥ आयुः श्रियं यशो धर्मं लोकानाशिष एव च ॥ हंति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः ॥४६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधे रहोजुपेति सर्वस्याप्यंतःप्रविष्टेन क्वचिद्पि बहिरदृष्टेनेत्यर्थः । पुरुषप्रवृत्तिरहितमिलावृतवनमोको यस्य तेन शंभ्रना वा ॥३६॥ यद्यप्युद्यमैदेवा न किंचिद्पि कर्तुं समर्थास्तथापि नीतिरतुसर्तव्ये-त्याहुः । तथापीति ॥ ३७ ॥ रूढपदो बद्धमूलः ॥ ३८ ॥ देवानां मूलं विष्णुः स च यत्र धर्मस्तत्रास्ते । धमस्य मूलं वेदादयः इति ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ किंच विप्रादयो हरेरेव तनवो यस्मात्तस्भादयमेवोपाय इत्याद्वः । अयमिति ॥ ४२ ॥४३॥४४॥ अारात्समीपमागतो मृत्युर्येषां ते ॥४५॥ सतां विद्वेषो न मृत्युमात्रहेतुः किंतु बह्वनर्थकारीत्याह । आयुःश्रियमिति ॥४६॥

११०॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधे टीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ पंचमे जातकं नंदः सनोः कृत्वा महोत्सवम् ॥ गत्वाऽथ मथुरां प्राप वसुदेवागमोत्सवम् ॥१॥ महामना उदारचित्तः ॥१॥२॥ नियुते द्वे लच्चे । सप्ततिलपर्वतांश्च प्रादात । कथंभृतान । रत्नीचै रत्नसमृहैः शातकीमांवरैः सुवर्णरसाक्तरंवरैश्चावृतान् ॥ ३ ॥ द्रव्याणां गोहिरण्यादीनां मध्ये केषांचिद्दानैरेव शुद्धिर्यया तथाऽसदानादियुक्तजातकर्मादिसंस्कारैरेव गर्भाणां शुद्धिरिति दर्शयितुं प्रतिनियतानि शोधकानि दृष्टांतत्वेनोदाहरित । कालेनेति । कालेन भूम्यादि । स्नानेन देहादि । शौचेनामेध्यिलप्तादि । संस्कारैर्गर्भादि । तपसा इंद्रियादि । इज्यया ब्राह्मणादि । दानैर्द्रव्याणि । संतुष्ट्या मनः । आत्मा आत्मविद्यया इति ॥४॥ सौमंगल्यगिरः स्वस्तिवाचका विप्रादयो वस्रवः। तत्र-स्ताः पौरा-णिकाः प्रोक्ता मागधा वंशशंसकाः ॥ वंदिनस्त्वमलप्रज्ञा प्रस्तावसदृशोक्तयः ॥ ५ ॥ संमुष्टानि संसिक्तानि च द्वाराण्यजिराण्यंगणानि गृहांतराणि गृहमध्यानि च यस्मिन्स तथा । चित्रध्वजेषु पूर्वाधें चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ श्रीशुक उवाच ॥ नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्वादो महामनाः ॥ आहूय विप्रान्दैवज्ञानस्नातः शुचिरलंकृतः ॥१॥ वाच-यित्वा स्वरत्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै।। कारयामास विधिवत्पितृदेवार्चनं तथा ॥ २ ॥ धेनूनां नियते प्रादाद्विप्रेभ्यः समछंऋते ॥ तिलाद्रीन्सप्तरत्नौ-घशातकोंभांबरावृतान् ॥ ३ ॥ कालेन स्नानशौचाभ्यां संस्कारैस्तपसेज्यया ॥ शुद्धचन्ति दानैः संतुष्टचा द्रव्याण्यात्मात्मविद्यया ॥ ४ ॥ सोमंगल्य-गिरो विप्राः स्तमागधवंदिनः ॥ गायकाश्च जगुर्नेदुर्भेयों दंदुभयो मुहुः ॥५॥ त्रजः संमृष्टसंसिक्तद्वाराजिरगृहांतरः ॥ चित्रध्वजपताकास्वस्चैलपञ्चव-तोरणैः ॥६॥ गावो वृषा वत्सतरा हरिद्रातैलरूषिताः ॥ विचित्रधातुवर्हस्रग्वस्रकांचनमालिनः ॥७॥ महार्हवस्त्राभरणकंचुकोष्णीपभूषिताः ॥ गोपाः समाययू राजन्नानोपायनपाणयः ॥ ८ ॥ गाप्यश्राकर्ण्यं मुदिता यशोदायाः सुतोद्भवम् ॥ आत्मानं भूषयांचक्रवस्त्राकल्पांजनादिभिः ॥ ९ ॥ नव-कुंकुमिकंजल्कमुखपंकजभूतयः ॥ बलिभिस्त्वरितं जग्मुः पृथुश्रोण्यश्चलत्कुचः ॥ १० ॥ गोप्यः सुमृष्टमिणकुंडलनिष्ककंठचश्चित्रांवराः पथि शिखा-च्युतमाल्यवर्षाः ॥ नंदालयं सवलया त्रजतीर्वि रेजुर्व्यालोलकुण्डलपयोधरहारशोभाः ॥११॥ ता आशिषः प्रयुंजानाश्चिरं पाहीति वालके ॥ हरिद्रा-चूर्णतैलाद्भिः सिचंत्यो जनमुज्जगुः॥ १२ ॥ अवाद्यन्त विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे ॥ कृष्णे विश्वेश्वरेऽनन्ते नंदस्य व्रजमागते ॥१३॥ गोपाः परस्परं हृष्टा द्धिक्षीरघृतांबुभिः ॥ आसिंचंतो विलिपंतो नवनीतैश्च चिक्षिपुः ॥१४॥ नंदो महामनास्तेभ्यो वासोऽलंकारगोधनम् ॥ स्तमागधवंदि-भ्यो ये अन्ये विद्योपजीविनः ॥१५॥ तैस्तैः कामैरदीनात्मा यथोचितमपूजयत् ॥ विष्णोराराधनार्थाय स्वपुत्रस्योदयाय च ॥ १६ ॥ रोहिणी च पताकानां स्रजश्च चैरुपल्लवतोरणानि च तैर्भृतः ॥६॥ हरिद्रातैलै रूपिता लिप्ताः । विचित्रधातवश्च वर्दस्रजश्च वस्नाणि च कांचनमालाश्चालंकारतया विद्यंते येपां ते तथाभृता गवादयो वभुति-त्यर्थः । ७।।८॥ आकल्पा अलंकाराः ॥९॥ नवकुंकुमिकंजल्कैर्प्युखपंकजेषु भृतिः श्रीर्यासां ताः ॥१०॥ सुमृष्टान्युज्ज्विलतानि मणिमयानि कुंडलानि यासां ताः । निष्कानि पदकानि कंठेषु यासां ताश्च । शिखाभ्यइच्युतानि माल्यवर्षाणि यासां ताः । नंदालयं वजतीवर्जत्यः पथि विरेजुः । सवलयाः कंकणभृषिताः । व्यालोलैः कुंडलादिमिः शोभा यासां ताः ॥११॥ जनं सिचंत्यः अजन-मुज्जगुरिति वा ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ तेम्यः प्रादात् ॥ १५ ॥ यथोचितमन्यानप्यपूजयत् ॥ १६ ॥ हरेनिवासेन ये आत्मिन गुणाः सर्वप्रियत्वादयस्तै रमाया आक्रीडं विहारस्थानम्

श्रीधरी

॥१७॥१८॥ वार्षिक्यं प्रतिवर्षं देयम् ॥ १९ ॥ आतरं सखायम् । तदवमोचनं तस्य नंदस्य वसितस्थानम् ॥२०॥२१॥२२॥२३॥ प्रुनर्भवः प्रुनर्जात इव । तत्र हेतुगर्भं विशेषणं संसारचक्रे वर्तमान इति ॥२४॥ दुर्लभत्वमेवाह । नैकत्रेति । प्रियञ्चासौ संवासञ्च प्रियसंवासः ।हे प्रियेति वा । स्रोतस ओघेन नीयमानानां प्लवंतीति प्लवास्तृणकाष्ठाद्यस्तेषां यथैकत्र स्थितिनीस्ति तद्वत् ॥२५॥ किचिदिति । पशच्यादिरूपे तस्मिन्वने निर्दोषगोपयोदध्यादिप्रभृतगोषिकास्तन्यादिना पुत्रचेमिववक्षया पृच्छति। प्रसक्तधीः स्वात्मजयोरित्युक्तत्वात् ॥२६॥ भवद्भयामुपलालितः सन्क चिद्वर्तत इति शेषः ॥२७॥ पुत्रादर्शनक्लेशानाह । पुंस इति । सुहृदो वंधून्प्रत्यनुभाषितः संपादितो यिख्नवर्गः स हि पुंसो विहितो युक्तः शास्त्रेण वा प्रोक्तो न स्वसात्रपर्यवसितः। अतस्तेषु क्कित्रय-महाभागा नंदगोपाभिनंदिता ॥ व्यचरिद्ववासःस्वकंठाभरणभूषिता ॥१७॥ तत आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्वसमृद्धिमान् ॥ हरेनि्वासात्मगुणै रमा-क्रीडमभूत्रप ।। १८ ।। गोपानगोकुलरचायां निरूप्य मथुरां गतः ।। नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरूद्रह ।। १९ ।। वसुदेव उपश्रुत्य भातरं नृंदमागतम् ॥ ज्ञात्वा दत्तकरं राज्ञे यथौ तदवमोचनम् ॥ २०॥ तं दृष्टा सहसोत्थाय देहः प्राणिमवागतम् ॥ प्रीतः प्रियतमं दोभ्यां सस्वजे प्रेम-विह्वलः ॥२१॥ पूजितः सुखमासीनः पृष्टा अनामयमाहतः ॥ प्रसक्तधीः स्वात्मजयोरिदमाह विशापते ॥ २२ ॥ दिष्टचा आतः प्रवयस इदानीमप्रज-स्य ते ॥ प्रजाशाया निवृत्तस्य प्रजा यत्समपद्यत ॥ २३ ॥ दिष्टचा संसारचक्रे अस्मिन्वर्तमानः पुनर्भवः ॥ उपलब्धो भवानद्य दुर्लभं प्रियदर्शनम् ॥ २४ ॥ नैकत्र प्रियसंवासः सुहृदां चित्रकर्मणाम् ॥ ओघेन व्युद्यमानानां स्रवानां स्रोतसो यथा ॥२५॥ किचत्पशव्यं निरुजं भूर्यम्बुतृणवीरुधम् ॥ बृहद्भनं तद्धुना यत्रास्से त्वं सुहृद्वृतः ॥२६॥ भातर्मम सृतः कञ्चिन्मात्रा सह भवद्वजे ॥ तातं भवंतं मन्वानो भवद्भचासुपलालितः ॥२७॥ पुंस-स्त्रिवर्गों विहितः सुहदो ह्यनुभावितः ॥ न तेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गों ऽर्थाय कल्पते ॥२८॥ नंद उवाच ॥ अहो ते देवकीपुत्राः कंसेन बहवो हताः ॥ एकाऽवशिष्टाऽवरजा कन्या साऽपि दिवं गता ॥२९॥ नूनं ह्यदृष्टिनिष्ठोऽयमदृष्टपरमो जनः॥ अदृष्टमात्मनस्तत्त्वं यो वेद न स मुह्यति ॥३०॥ वसु-देव उवाच ॥ करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्ट्वा वयं च वः ॥ नेह स्थेयं बहुतिथं संत्युत्पाताश्च गोक्कले ॥ ३१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति नंदादयो गोपाः प्रोक्तास्ते शौरिणा ययुः ॥ अनोभिरनेडुचुक्तैस्तमनुज्ञाप्य गोक्कलम् ॥३२॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधे पूर्वार्धे नंदवसुदेवसंगमो नाम पंचमो अथायः ॥ ५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ नंदः पथि वचः शौरेर्न मुषेति विचिंतयन् ॥ हिरं जगाम शरणमुत्पातागमशंकितः ॥ १ ॥ कंसेन मानेषु सुखाय न भवतीत्यर्थः ॥२८॥ नंदो वसुदेवं सांत्वयन्नाह । अहो इति ॥ २९ ॥ अरुष्टे एव निष्ठा समाप्तिर्यस्य सः । यदैव पुत्रादिसुखप्रदमदृष्टं हीयते तदैव ते पुत्राद्यो न भवंतीत्यर्थः । अदृष्टपरमः तथा अदृष्टमेव परमं यस्य सः । यद्यपि पुत्रादयो वियुक्तास्तथापि तानदृष्टमेव पुनः संगमयतीत्यर्थः । एवमदृष्टमात्मनस्तन्त्वमन्यभिचारिकारणं सुखदुःखयोयों वेद स न सुद्यति । तस्मा-दिदानीं त्वया न दुःखं भावनीयं मृतानामि वियुक्तानामि च कालांतरे दर्शनयोगयोः संभवात । अस्मदादिभिरिष कालांतरे तिद्वयोगे सत्यपीति नंदस्य दैवी वागेषा भाविद्वचिका ॥३०॥ तां बुद्ध्वा वसुदेवो दुःखं त्यक्त्वा नंदमाइ । करो वै इति । वो युष्माभिः ॥३१॥३२॥ इति दशमे टीकायां पंचमोऽध्यायः ॥५॥ पष्ठे सख्युर्गिरा नंदो व्रजं गच्छन्मृतां पिय ॥ इष्ट्वा तु राक्षसीं 118811

तस्या मृत्युं श्रुत्वाऽथ विस्मितः ॥ १ ॥ १ ॥ २ ॥ कृष्णविषये शंकमानं राजानं प्रत्यविषये प्रवृत्ता सैव मरिष्यतीति सूचयन्नाह । न यत्रेति । यत्र श्रीकृष्णस्य श्रवणादीनि न संति तत्रैव तासां शक्तिः । साचात्तिसम्भेव सति का शंकेति भावः ॥३॥ योषित्वा वेषतो वरां नारीमिवात्मानं विधाय । नतु निर्करजा निर्विशंका च सती कथं परसद्यनि प्रविष्टारत आह । कामचारिणीति। नहि कामचारिणीष्वदं चित्रमित्यर्थः ॥४॥ तां वनितां पतिं द्रष्टुमागतामतिरूपवतीं श्रियमिव गोप्योऽमंसतेत्युत्तरक्लोकेनान्वयः । श्रीसाम्यार्थानि विशेषणानि । केशवंघव्यतिपक्तमञ्जिकां घम्मिञ्जसंस-क्तमिल्लकाकुसुमाम् । बृहता नितंबेन स्तनाभ्यां चोभयत आक्रांतमिव कुच्छं कुशं मध्यममुदरं यस्यास्ताम् । सुवाससं शोभने रमणीये वाससी यस्यास्ताम् । कंपितयोः कर्णभषणयोस्तिवपोल्लमुद्धिः कंतलैर्मिडितमाननं यस्यास्ताम् ॥५॥ वन्गुस्मितापांगविसर्गवीक्षितैः वन्गु रम्यं स्मितं येषु ते तथाभूता अपांगविसर्गा येषु तैर्वीक्षितैर्वजीकसां मनो इरंतीम् । अतो गोपा हतमनस्त्वेन तां न निवा-रितवंत इत्युक्तं भवति । गोप्यक्च श्रियमिव मत्वा तृष्णीमासन् । अतः केनाप्यनिवारिता सती प्रविवेशेति भावः ॥६॥ वालग्रहः पृतना असदंतकं वालं ददर्श । असतामंतकं दृष्टा कथं न विभेति प्रहिता घोरा प्रतना बालघातिनी ॥ शिश्रृंश्रचार निघंती पुरप्रामत्रजादिषु ॥ २ ॥ न यत्र श्रवणादीनि रक्षोःनानि स्वकर्मसु ॥ कुर्वति सात्वतां भर्तर्यात्रधान्यश्च तत्र हि ॥ ३ ॥ सा खेचर्येकदोपेत्य पूतनां नंदगोकुलम् ॥ योषित्वा माययाऽऽत्मानं प्राविशत्कामचारिणी ॥ ४॥ तां केशवंधव्य-तिषक्तमिक्कां बृहिन्नतंबस्तनकुच्छमध्यमाम् ॥ सुवाससं कंपितकर्णभूषणितवषोत्तसत्कुन्तलमंडिताननाम् ॥ ५ ॥ वल्गुस्मितापांगविसर्गवीक्षितेर्मनो हरंतीं विनतां त्रजोकसाम् ॥ अमंसतांभोजकरेण रूपिणीं गोप्यः श्रियं द्रष्ट्रिमवागतां पतिम् ॥ ६ ॥ वालग्रहस्तत्र विचिन्वती शिशुन्यहच्छ्या नंद-गृहेऽसदंतकम् ॥ बालं प्रतिच्छन्निजोरुतेजसं ददर्श तल्पेऽिमिवाहितं भिस ॥७॥ विबुध्य तां वालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा स निमीलितेक्षणः॥ अनंतमारोपयदंकमंतकं यथोरगं सुप्तमबुद्धिरज्जुधीः ॥ ८ ॥ तां तीच्णिचित्तामतिवामचेष्टितां वीच्यांतरा कोशपरिच्छदासिवत् ॥ वरिश्चयं तत्त्रभया च धर्षिते निरीक्षमाणे जननी ह्यतिष्ठताम् ॥९॥ तस्मिन्स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्वणं घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ ॥ गाढं कराभ्यां भगवान्त्रपीड्य तत्त्राणैः समं रोषसमन्वितोऽपिबत् ॥ १० ॥ सा मुंचमुं चालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाऽखिलजीवमर्भणि ॥ विवृत्य नेत्रे चरणौ मुजौ मुहः प्रस्वित्रगात्रा क्षिपती रुरोद ह ॥ ११ ॥ तस्याः स्वनेनातिगभीररंहसा साद्रिर्मही द्यौश्च चचाल सग्रहा ॥ रसा दिशश्च प्रतिनेदिरे जनाः पेतुः चितौ वज्जनिपात-तत्राह । प्रतिच्छन्ननिजोरुतेजसं बालनाट्येन प्रतिच्छन्नं तिरोहितं निजमुरु तेजो येन तम् । किमव । भिस भस्मन्याहितमग्निमिवेति ॥ ७ ॥ चराचरात्मत्वादेव तां विद्युष्य निमीलितेक्षण आस । स्वयमनंतं दुष्टानामंतकं बालं मत्वा साङ्कमारोपयत् । यथोरगं सुप्तमबुद्धिश्चासौ रब्जुधीश्च सोऽज्ञानतो रब्जुबुद्धया गृह्णाति तद्वत् ॥८॥ नतु यशोदारोहिण्यौ तां कथं न न्यवारयेतां तत्राह । तामिति । वामं वल्गु जनन्या इव चेष्टितं यस्यास्तां वरिस्तयं च सहसैवांतरा गृहमध्ये वीच्य । अंतस्तैच्ण्ये विहर्माद्वे च दृष्टांतः । कोशपरिच्छदासिवत् । मृदुचित्रचर्ममयः कोशः परिच्छद आवरणं यस्यासेः खङ्गस्य तद्वत् । तत्प्रभया च धिषतेऽभिभूते । अहमस्य जननीयं वेति मोहिते च सत्यौ जननी जननयौ निरीक्षमाणे एव केवलमतिष्ठतां न तु निवारितवत्यौ ॥ ९ ॥ तिस्मन्स्थाने दुर्जरं वीर्यं विषं यस्मिस्तं स्तनं श्रीकृष्णमंकमादाय तस्मै शिशवे ददौ । अथानंतरमेव प्रपीक्ष्य केवलं विषमपथ्यमिति मत्वेव तस्याः प्राणैः सहापिवत् ॥१०॥ चरणौ भुजौ च मुहुर्मुहुः चिपंती । प्रस्वि-

आंध्र

30 A E

न्नानि स्वेदयुक्तानि गात्राणि यस्याः सा ॥ ११ ॥ रसाः रसातलानि च ॥१२॥ व्यादाय मुखं विवृत्य । निजरूपमास्थिता । मरणसमये कपटमयुक्तमिति भावः । वृत्रो वज्ञाहत इव ॥१३॥ पतन्निप तस्या देहः पट्कोशमध्यविनो द्वुमांश्रूणींचकार ॥१४॥ ईपामात्रोग्रद्रंष्ट्रास्यं ईपा लागलदंडस्तत्प्रमाणोग्रा दंष्ट्रा यस्मिस्तत्त्थाभृतमास्यं यस्मिस्तत् स्वेद्याः कलेवरं वीच्य गोपा गोप्यश्र संतत्रसः । संत्रासहेतुत्वेन पुनरष्टिमः पदैविंशिनष्टि । गिरिकंदरवन्नासिके यस्मिस्तत्।गिरेक्च्युतौ स्थूलोपलौ ताविव स्तनौ यस्मिस्तत् । रौद्रं घोरम् । प्रकीर्णा अरुणा मूर्द्रजा यस्मिस्तत् ॥१५॥ अंधकुपाविव गभीरे अक्षिणी यस्मिस्तत् । पुलिनवदारोहौ जघने ताभ्यां भीपणम् । बद्धाः सेतव इव भुजौ ऊरू अंघी च यस्मिस्तत् । शून्यतोयहद इवोदरं यस्मिस्तत् ॥१६॥ पूर्वमेव यस्याः शब्देन भीताः पुनर्दर्शनेनातितत्रसुरित्याह । पूर्व त्विति । तस्या निःस्वनितं शब्दस्तेन निर्भिन्नानि हत्कणमस्तकानि येषां ते ॥१७॥१८॥१८॥ द्वादशांगेषु ललाटादिषु केशवादिद्वादशनामिः

शंकया ॥ १२ ॥ निशाचरीत्थं व्यथितस्तना व्यसुर्व्यादाय कोशांश्ररणो भुजाविष ॥ प्रसार्य गोष्ठे निजरूपमास्थिता बन्नाहतो वृत्र इवापतन्नृष ॥ १३ ॥ पतमानोऽपि तहेहस्निगव्यत्यंतरहुमान् ॥ चूर्णयामास राजेंद्र महदासीत्तदद्भुतम् ॥ १४ ॥ ईषामात्रोग्नदंष्ट्रास्यं गिरिकंदरनासिकम् ॥ गंड-शेल्स्तनं रोद्रं प्रकीर्णारुणमुर्धजम् ॥ १५ ॥ अंधकृपगभीरात्तं पुलिनारोहभीषणम् ॥ बद्धसेतुभुजोर्वषि शून्यतोयहदोदरम् ॥ १६ ॥ संतत्रयुः स्म तद्वीद्य गोपा गोप्यः कलेवरम् ॥ पूर्वं तु तिन्नःस्वनितिभन्नहृत्कर्णमस्तकाः ॥ १७ ॥ बालं च तस्या उरिस कीडंतमकुतोभयम् ॥ गोप्यस्तूर्णं सम-भ्यत्य जगृहुर्जातसंश्रमाः ॥१८॥ यशोदारोहिणीभ्यां ताः समं बालस्य सर्वतः ॥ रक्षां विद्धिरे सम्यग्गोपुच्लभ्रमणादिभिः ॥१९॥ गोम्नूत्रेण स्नाप्यत्य पुनर्गोरजसाऽर्भकम् ॥ रक्षां चकुश्र शकृता द्वादशांगेषु नामभिः ॥२०॥ गोप्यः संस्पृष्टसिलला अंगेषु करयोः पृथक् ॥ न्यस्यात्मन्यथ बालस्य बीजन्यासमकुर्वत ॥ २१ ॥ अव्यादजोंऽित्र मणिमांस्तव जान्वथोरू यज्ञोऽच्युतः किटतटं जठरे ह्यास्यः ॥ हृत्केशवस्त्वदुर ईश इनस्तु कंठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुकम ईश्वरः कम् ॥२२॥ चक्रवश्रतः सहगदो हिरिरस्तु पश्रात्त्रत्यार्थयोर्धनुरसी मधुहाऽजनश्र ॥ कोणेषु शंख उरुगाय उपर्युपेद्र-स्ताद्यः क्षितौ हलधरः पुरुषः समंतात् ॥२३॥ इन्द्रियाणि हृषीकेशः प्राणान्नारायणोऽवतु ॥ श्रेतद्वीपपतिश्रित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु ॥२४॥ पृक्षिन्यर्पति ते बुद्धिमात्मानं भगवान्परः ॥ कीडंतं पातु गोविंदः शयानं पातु माधवः ॥ २५ ॥ त्रजंतमन्याद्वैद्धंठ आसीनं त्वां श्रियः पितः ॥ भ्रंजानं

॥२०॥ अनाचांता एव प्रथममितसंश्रमेणैवं रक्षां कृत्वा किंचिल्लब्धश्वासाः पुनस्तात्पर्येण बीजन्यासमकुर्वतेत्याह । गोष्य इति । संस्पृष्टसिलला आचांताः आत्मिनि प्रथममंगेषु करयोश्र पृथक् अजाद्यकादशबीजानां मध्ये करशुद्धौ त्रीणि करयोः संधिषु चत्वारि तथा अंघ्रचादावेकैकिस्मिलंगे अजाद्येकैकं बीजं न्यस्य बालस्याप्यंगेषु तथैवाकुर्वत ॥ २१ ॥ अंघ्र अंघ्री । जानु जानुनी । भुजं भुजौ । कं शिरः ॥२२॥ तथा दिन्नु रक्षामकुर्वित्रत्यादि । चक्रचग्रत इति । चक्रसिहतो हरिस्तवाग्रतोऽवतु । सहगदो गदासिहतो हरिस्तव पश्चादवतु । त्वत्पार्व्योर्धनुर्घरो मधुहाऽसिषरोऽजन- इचैताबास्ताम् । शंख्रघर उरुगायक्चतुष्कोणेषु । क्षिताबधस्तात् ॥ २३ ॥ एवं बही रक्षां कृत्वाऽन्तरंगमकुर्वित्रत्याह । इंद्रियाणीति ॥ २४ ॥ आत्मानमहंकारम् ॥ २५ ॥ वैकुंठो विष्णुः

11१२॥

॥२६॥२७॥ सन्त्यवेशयत् शाययामास ॥२८॥२९॥३०॥३१॥ विस्मयांतरमाह । नूनमिति। बत विस्मये। सांप्रतं स ऋषिस्तपःप्रभाववान् योगेशो ज्ञानी वा सम्यगास । यतः स एव दृष्ट इति ॥३२॥३३॥ विस्मयांतरमाह । दश्चमानस्येति । कृष्णेन निर्भुक्तोऽत एव सपद्याहतः पाप्मा यस्य ॥३४॥ प्रसंगान्कैप्रत्यन्यायेन मक्तिवैभवमाह । पूतनेति ॥३५॥ श्रद्धया आस्तिकयेन । भक्त्या प्रेम्णा । रक्ताः स्निग्धाः । तन्मातर इति वत्साहरणलीलाभिप्रायेण बहुवचनम् । गोगोपिकास्तदा मातरोऽभवित्ति ॥३६॥३७॥३८॥३९॥४०॥४१॥४२॥४२॥ एतदार्भकपर्भकचित्तम् । कि यज्ञभुक्पातु सर्वग्रहभयंकरः ॥२६॥ डाकिन्यो यातुधान्यश्च कृष्मांडा येऽर्भकग्रहाः ॥ भूतप्रेतिपशाचाश्च यक्षरक्षोविनायकाः ॥२७॥ कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादयः ॥ उन्मादा ये ह्यपस्मारा देहपाणेंद्रियदुहः ॥ २८ ॥ स्वप्तदृष्टा महोत्पाता बृद्धवालग्रहाश्च ये ॥ सर्वे नश्यंतु ते विष्णोर्ना-मग्रहणभीरवः ॥ २९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति प्रणयबद्धाभिगोंपीभिः कृतरक्षणम् ॥ पायित्वा स्तनं माता संन्यवेशयदात्मजम् ॥ ३० ॥ तावन्नं-दादयो गोपा मथुराया व्रजं गताः ॥ विलोक्य पूतनादेहं बभुबुरितविस्मिताः ॥ ३१ ॥ नूनं वतिषः संजातो योगेशो वा समास सः ॥ स एव दृष्टो हात्पातो यदाहानकदुंद्भिः ॥ ३२ ॥ कलेवरं परशुभिश्छित्वा तत्ते त्रजौकसः ॥ दूरे क्षिप्त्वाऽवयवशो न्यदहन्काष्ट्रवेष्टितम् ॥३३॥ दह्यमानस्य देहः स्य धूमश्रागुरुसौरभः ॥ उत्थितः कृष्णनिर्भुक्तसपद्याहतपाप्मनः ॥ ३४ ॥ पूतना लोकबालव्नी राक्षसी रुधिराशना ॥ जिघांसयाऽपि हरये स्तनं दत्त्वाऽऽप सद्गतिम् ॥ ३५ ॥ किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने ॥ यच्छिन्त्रियतमं किं नु रक्तास्तन्मातरो यथा ॥ ३६ ॥ पद्भयां भक्त-हृदिस्थाभ्यां वंद्याभ्यां लोकवंदितैः ॥ अंगं यस्याः समाऋम्य भगवानिपबत्स्तनम् ॥३७॥ यातुधान्यपि सा स्वर्गमवाप जननी गतिम् ॥ ऋष्णभुक्त-स्तनज्ञीरा किमु गावोऽनुमातरः ॥३८॥ पर्यांसि यासामपिबत्पुत्रस्नेहस्नुतान्यलम् ॥ भगवान्देवकीपुत्रः कैवल्याद्यखिलपदः ॥ ३९ ॥ तासामविरतं कृष्णे कुर्वंतीनां सुतेच्रणम् ॥ न पुनः कल्पते राजन्संसारोऽज्ञानसंभवः ॥४०॥ कटधूमस्य सौरभ्यमवघाय व्रजौकसः ॥ किमिदं कुत एवेति वदंतो त्रजमाययुः ॥ ४१ ॥ ते तत्र वणितं गोपैः पूतनागमनादिकम् ॥ श्रुत्वा तित्रधनं स्वस्ति शिशोश्रासन्सुविस्मिताः ॥ ४२ ॥ नंदः स्वपुत्रमादाय पेत्यागतमुदारधीः ॥ मूर्ध्न्यपात्राय परमां मु लेभेदं कुरूद्रह ॥४३॥ य एतत्पूतनामोत्तं कृष्णस्यार्भकमद्भतम् ॥ शृणुयाच्छद्भया मत्यों गोविन्दे लभते रतिम् ॥ ४४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधे पूर्वार्धे षष्ठो अध्यायः ॥६॥ राजोवाच ॥ येन येनावतारेण भगवान्हरिरीश्वरः ॥ करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानि च नः प्रभो ॥ १ ॥ यच्छ्ण्वतो अपेत्यरतिर्वितृष्णा सत्त्वं च शुद्ध चत्यचिरेण पुंसः ॥ भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं तत् । पूतनामोक्षामिति ॥४४॥ अतु दैत्यकुलानीशः पूतनायाः शिशुच्छलात् ॥ स्तन्यापाशनतः प्राणैः प्राणाहुतिमकन्पयत् ॥ इति श्रीमद्भागवते दशमे पूर्वार्घ टीकायां पष्ठोऽघ्यायः ॥ ६ ॥ उत्क्षिपन् शकटं व्योग्नि तृणावर्तमधः क्षिपन् ॥ दर्शयन्विश्वमास्ये च कृष्णः क्रीडित सप्तमे ॥१॥ कृष्णार्भकसुधासिधुसंष्ठवानंदिनर्भरः ॥ भूयस्तदेव संप्रष्डुं राजाऽन्यदिभनंदित ॥२॥ येन येनेति।

श्रीघरो

27 - 10

300

112रन

येन येन मत्स्याद्यवतारेणापि यानि यानि कर्माणि करोति तानि नः कर्णसुखावहानि मनःप्रीतिकराणि च भवंत्येव ॥१॥ तथापि तच्छुण्वतः पुंसः पुरुपमात्रस्यारितर्मनोग्लानिस्तन्म्लभ्ता विविधा तृष्णा चापगच्छिति । तथा सन्वशुद्धिर्हरिभक्तिहरिदाससख्यानि च भवंति । तदेव हारं हरेश्वरितं मनोहरं वा वद। मन्यसे चेत् अनुग्रहं यदि करोपीति ॥२॥ अत्यौत्सुक्येन पुनर्विशानिष्ट । अयेति । अनुरुंघतोऽनुकुर्वतः ॥३॥ उत्थानं शिशोरङ्गपरिवर्तनं तत्र करणीये कौतुकाष्लवे उत्सवाभिषेके तथा तस्मिन्नेत्र दिने जन्मर्थस्यापि योगेऽतिमहोत्सवे समवेतयोपितां मिलितपुरंघीणां मध्ये वादित्रा-दिभिः शोभितमभिषेचनं सती यशोदा चकार ॥४॥ अन्नादिभिः सुपूजितैविविषः कृतमङ्गलम् । सङ्गातनिद्रे अक्षिणी यस्य तमशीशयच्छायितवती । शकटस्याघस्तात्र्येसे ॥५॥ उदक्षिपद्ध्वं चालि-तवान् ॥६॥ तद्धःशयानस्य शिशोरल्पकथासौ प्रवालवन्मदुश्च योऽघिस्तेन हतमनः शकटं व्यवर्तत विपरीतम्पतत् । कथम् । विध्वस्तानि नानारसविति कृष्यभाजनानि स्वर्णरजतातिरिक्तकांस्या-

वद मन्यसे चेत् ॥२॥ अथान्यदिष कृष्णस्य तोकाचरितमद्भुतम् ॥ मानुषं लोकमासाद्य तज्ञातिमनुरुन्धतः ॥३॥ श्रीग्रुक उवाच ॥ कदाचिदौत्थानिककोतुकाम्भवे जन्मर्ज्योगे समवेतयोषिताम् ॥ वादित्रगीतिष्ठजमन्त्रवाचकैश्रकार सुनोरिभषेवनं सती ॥२॥ नन्दस्य पत्नी कृतमज्ञनादिकं विभेः कृतस्वस्त्ययनं सुपूजितैः ॥ अन्नाद्यवासःसग्भीष्टधेनुभिः सञ्जातिनद्राक्षमशीशयच्छनैः ॥५॥ औत्थानिकौत्सुक्यमना मनस्विनी समागतान्पूज्यती व्रजोकसः ॥ नैवाशृणोद्वै रुदितं सुतस्य सा रुद्नस्तनार्थी चरणावुदिष्ठपत् ॥६॥ अधःशयानस्य शिशोरनोऽल्पकप्रवालमृद्धंत्रिहतं व्यवर्तत ॥ विध्वस्तानारसकुष्यभाजनं व्यत्यस्तचकाचिभिन्नकृवरम् ॥ ७ ॥ दृष्ट्वा यशोदाप्रमुखा व्रजस्त्रिय औत्थानिकं कर्मणि याः समागताः ॥ नन्दादयश्राद्धुत्तदर्शनाकुलाः कथं स्वयं वै शक्टं विपर्यगात्॥०॥ "इति बुवंतोऽतिविवादमोहिता जनाः समंतात्परिवृत्ररात्वत् ॥" ऊचुरव्यवसितमतीन्गोपान्गोपिश्र वालकाः ॥ रुद्ताऽनेन पादेन श्विसमेतन्न संशयः॥९॥ न ते श्रद्दधिरे गोपा वालभाषितमित्युत् ॥ अप्रमेयं वलं तस्य वालकस्य न ते विदुः॥१०॥ स्दन्तं सुतमादाय यशोदा प्रहशिक्ता ॥ कृतस्वस्त्ययनं विषेः सुक्तैः स्तनमपाययत्॥११॥ पूर्ववस्थापितं गोपैर्वलिभिः सपरिच्छदम् ॥ विप्रा हुत्वाऽर्च्यांचक्रुद्ध्यच्तकुशांचुभिः ॥१२॥ येऽसुयानृतदम्भेष्याहिसामानविवर्जिताः ॥ न तेषां सत्यशीलानामाशिषो विफलाः कृताः ॥१३॥ इति वालकम् मादाय सामार्यज्ञरुपाकृतैः॥ जलैः पवित्रौषधिभरभिष्ट्य द्विजोत्तमैः॥१९॥ वाचित्वा स्वस्त्ययनं नन्दगोपःसमाहितः॥हृत्वा चानि द्विजातिभ्यः

दिमयानि यथा भवंति तथा चक्रे च अक्षरच चक्राक्षाः व्यत्यस्तारचक्राक्षा यस्मिन् विभिन्नः क्र्यरो युगंधरो यस्य तच्च यथा भवति तथा व्यवर्ततेति । ७।। अद्भुतदर्शनेनाकुला बभ्वुः । तदे-वाह । कथामिति । विपर्यगाहिपरीतमपतिदिति ॥८॥९॥ न अद्दिष्टरे विश्वासं न जग्धः । उत्त अपि । बालस्यत्रेत्र संभवति । एते च बालाः कि जानंतीति ॥१०॥ रक्षोध्नैः खक्तैः कृत्वा ॥११॥ भगवत्प्रभावानिभिन्नविप्रचेष्टितं विडंबयन्नाह । पूर्वविदत्यादिना । बलिभिः शक्तैः । यहा अष्टदिन्नु बलिभिः सिहतं सपरिकरं यथापूर्वस्थापितम् । विषा द्रष्यादिभिरचयानासः। हुत्वा प्रहादिहोमं विधाय ॥१२॥ अस्या गुणे दोषाविष्करणम् । ईर्ष्या अक्षांतिः । तेषामाशिषः । कृतास्तैः प्रयुक्ताः ॥ १३ ॥ इत्येबमिभेत्य सामर्थिज्ञिनेरुपाकृतैः संस्कृतैः । पवित्रा औपध्यो येषु तैः कृत्वा द्विजोत्तमैः कर्तृभिरभिषिच्याभिषेकं कारियत्वा ॥१४॥ हुत्वा हावियत्वा ॥१५॥ गावो गावच प्रादात् । अन्वयुद्धत आशिषो युयुजुः ॥१६॥ तास्तथैव वभृबुरित्यर्थः ॥१७॥ उन्धिप्य मृद्गा-देन शकटं च्योम्नि लीलया ॥ तृणावतं पदाऽऽपीड्य भुच्यपातयदर्भकः ॥ आरोहमुत्सङ्गम् ॥ १८ ॥ तृणावर्चात्स्वमृत्युपरिहाराय कृष्णेनैवात्मन उत्सङ्गाद्त्तार्यं कृतं भारमजानत्युत्पातशंकया महापुरुषमादध्यौ । श्रीकृष्णोदरवर्तिनां भारेण पीडिता विस्मिता च सती । यद्वा । जगतां मध्ये कर्मसु आस बभृत्र । न तु जगदुदरं तं वेदेत्यर्थः ॥१९॥२०॥ ईरयन्निनादयन्नित्यर्थः ॥२१॥ यतो यत्र न्यस्तवती तस्मिन्स्थाने नापश्यत् ॥२२॥२३॥ खरपवनचक्रात्पांसुवर्षे सति ॥ २४ ॥ उपारतः पांसुवर्षस्य वेगो यस्मिस्तथाभृते पवने सति तत्र तस्या रुद्धितम् निश्म्य गोप्यो

प्रादादन्नं महागुणम् ॥ १५ ॥ गावः सर्वगुणोपेता वासःस्रग्रुक्ममाछिनीः ॥ आत्मजाभ्युदयार्थाय प्रादात्ते चान्वयुञ्जत ॥ १६ ॥ विप्रा मन्त्रविदो युक्तास्तैर्याः प्रोक्तास्तथाऽऽशिषः ॥ ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटम् ॥१७॥ एकदाऽऽरोहमारूढं लालयन्ती सुतं सती ॥ गरिमाणं शिशोवोंद्वं न सेहे गिरिक्टवत् ॥१८॥ भूमौ निधाय तं गोपी विस्मिता भारपीडिता ॥ महापुरुषमादध्यौ जगतामास कर्मसु॥१९॥दैत्यो नाम्ना तृणावर्तः कंसभृत्यः प्रणोदितः ॥ चक्रवातस्वरूपेण जहारासीनमर्भकम् ॥२०॥ गोकुलं सर्वमावृण्वन्मुष्णंश्रचूंपि रेणुभिः ॥ ईरयन्युमहावोरशब्देन प्रदिशो दिशः ॥ २१ ॥ मुहूर्त्तमभवद्गोष्ठं रजसा तमसाऽऽवृतम् ॥ सुतं यशोदा नापश्यत्तिमन्न्यस्तवती यतः ॥ २२ ॥ नापश्यत्कश्चनात्मानं परं चापि विमोहितः ॥ तृणावर्तनिसृष्टाभिः शर्कराभिरुपट्टतः ॥ २३ ॥ इति खरपवनचक्रपांसुवर्षे सुतपदवीमवला विलद्य माता ॥ अतिकरुणमनुस्मरं-त्यशोचद्भवि पतिता मृतवत्सका यथा गौः ॥ २४ ॥ रुदितमनु निशम्य तत्र गोष्यो भृशमनुत्तप्तिथयोऽश्रुपूर्णमुख्यः ॥ रुरुदुरनुपलभ्य नन्दसृनुं पवन उपारतपांसुवर्षवेगे ॥ २५ ॥ तृणावर्तः शांतरयो वात्यारूपधरो हरन् ॥ कृष्णं नभोगतो गन्तुं नाशकोद्भिरभारभृत् ॥ २६ ॥ तमश्मानं मन्यमान आत्मनो गुरुमत्तया ॥ गले गृहीत उत्सृष्टुं नाशकोदद्भुतार्भकम् ॥ २७ ॥ गलग्रहणनिश्रेष्टो दैत्यो निर्गतलोचनः ॥ अव्यक्तरावो न्यपतत्सहवालो व्यसुर्वजे ॥२८॥ तमन्तरिक्षतात्पतितं शिलायां विशीर्णसर्वावयवं करालम् ॥ पुरं यथा रुद्रशरेण विद्धं स्त्रियो रुद्रत्यो ददृशः समेताः॥२९॥ प्रादाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिताः कृष्णं च तस्योरिस लम्बमानम् ॥ तं स्वस्तिमन्तं पुरुषादनीतं विहायसा मृत्युसुखात्प्रमुक्तम् ॥ गोप्यश्च गोपाः किल नन्द-मुख्या लब्धा पुनः प्रापुरतीव मोदम् ॥ ३० ॥ अहो बतात्यद्भुतमेष रक्षसा बालो निवृत्तिं गमितो अस्यगात्पुनः ॥ हिंसः स्वपापेन विहिंसितः खलः

रुरुदुः ॥२५॥ वात्या चक्रवातस्तद्रूपधरः कृष्णं हरन् शांतरयः कथंचित्रभोगतस्ततः परं गंतु नाशक्रोदित्यर्थः ॥ २६ ॥ गुरुमत्तयाऽतिगौरवेण तं तथा अश्मानमञ्चवंतं पर्वतप्रायं मन्यमानस्ते-नैवात्मनो गले गृहीतत्वाचं त्यक्तुमिच्छक्रिप नाशक्रोदित्यर्थः ॥२७-२९॥ तस्योरसि लंबमानं कृष्णमादाय मात्रे प्रतिहृत्य समर्प्य विस्मिताश्र वभृतुरिति विहायसा गगनमार्गेण पुरुपादेन नीतं 🎁 ॥१३॥ तथापि मृत्युमुखात्प्रमुक्तं पुनर्रुञ्चा मोदं प्रापुरिति ॥३०॥ परस्परं हर्षकथामाहुः । अहो बतेति । निवृत्तिं गमितो मृत्युं प्रापितः । कोऽत्र विस्मयो युज्यत एवैतदिति तेष्वेव केचिदाहुः । हिंस

इति ॥ २१ ॥ नोऽस्माभिः चीर्णं कृतम् । पूर्वं वापीक्पादिनिर्माणम् । इष्टं पंचयज्ञाग्निहोत्रादि । दत्तं दानम् । यद्यस्मात्तपत्रादेः प्रणयन्हप्यन् ॥३२॥३३॥३४॥ तृणावर्तागमे दृष्गौरवा-ग्रांकिनीं प्रसम् ॥ बोधयन् दर्शयामास जूम्ममाणो सुखे जगत्॥ १ ॥ पीतप्रायस्य पीतः प्रायः स्तनो येन तस्य ॥३५॥ नगान्गिरींस्तद्दृहितूर्नदीः ॥३६॥३७॥ इति दशमे टीकायां सप्तमोऽ-घ्यायः॥ ७ ॥ अष्टमे नामकर्मास्य वालकीडाकुत्हले॥ मृद्धक्षणाभियोगे च विश्वरूपं निरूप्यते ॥१॥ विश्वरूपादिवालस्य निशम्याशंकिनः पितः॥ नामकृद्दर्भवाक्येन निजं तत्त्वमस्युचत् ॥२॥ ॥१॥ २॥ ३॥ पूर्णश्चेत्कथं धनिनां गृहमागतस्तत्राह । महद्विचलनमिति। महतां स्वाश्रमादन्यत्र विचलनं न स्वार्थं कितु गृहिणां मंगलाय। नतु तिहं त एव महद्र्शनार्थं किमिति नागच्छंति तत्राह । दीनचेतसां कृपणानां क्षणमिप गृहं त्यक्तुमशक्तुवतामित्यर्थः ॥४॥ त्वया बालयोर्नामकरणादि करणीयमिति वक्तुं तस्य ज्ञानातिशयमाह । ज्योतिषामयनमिति यद्तींद्रियज्ञानसाधनं

साधुः समत्वेन भयाद्विमुच्यते ॥ ३१ ॥ किं नस्तपश्चीर्णमधोक्षजार्चनं पूर्तेष्टदत्तमुत भूतसीहृदम् ॥ यत्संपरेतः पुनरेव वालको दिष्टचा स्ववंघून्प्रण्यञ्चपस्थितः ॥ ३२ ॥ दृष्ट्वाऽद्धृतानि बहुशो नंदगोपो बृहद्धने ॥ वसुदेववचो भूयो मानयामास विस्मितः ॥३३॥ एकदाऽर्भकमादाय स्वांकमारोध्य भामिनी ॥ प्रस्तुतं पाययामास स्तनं स्नेहपरिष्ठुता ॥ ३४ ॥ पीतप्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मितम् ॥ मुखं लालयती राजन् जृम्भतो दृदशे इदम् ॥३५॥ खं रोदसी ज्योतिरनीकमाशाः सूर्येन्दुविहृश्वसनांबुधीश्च ॥ द्वीपान्नगांस्तद्दुहिृत्वनानि भूतानि यानि स्थिरजंगमानि ॥ ३६ ॥ सा वीच्य विश्वं सहसा राजन्सजातवेपशुः ॥ संमील्य मृगशावाची नेत्रे आसीत्सुविस्मिता ॥ ३७ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाधें तृणावर्तमोक्षो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ श्रीशुक जवाच ॥ गर्गः पुरोहितो राजन्यदृनां सुमहातपाः ॥ त्रजं जगाम नंदस्य वसुदेवप्रचोदितः ॥१॥ तं दृष्ट्वा परमप्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजिलः ॥ आनर्चाधोक्षजिया प्रणिपातपुरःसरम् ॥२॥ सूपविष्टं कृतातिथ्यं गिरा सूनृतया मुनिम् ॥ नन्दियत्वाऽन्त्रवीद्वान्पूर्णस्य करवाम किम् ॥ ३ ॥ महद्विचलनं नॄणां गृहिणां दीनचेतसाम् ॥ निःश्रेयसाय भगवन्कल्पते नान्यथा कवित् ॥४॥ ज्योतिषाम्यनं साक्षाद्यत्तज्ञानमतीन्द्रियम् ॥ प्रणीतं भवता येन पुमान्वेद परावरम् ॥ ५ ॥ त्वं हि ब्ह्यविदां श्रेष्टः संस्कारान्कर्तुमर्हिस ॥ बालयोरनयोन् णां जन्मना बाह्यणो गुरः ॥ ६ ॥ गर्ग उवाच ॥ यदूनामहमाचार्यः स्थातश्च भुवि सर्वदा ॥ सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकीसुतम् ॥ ७ ॥ कंसः

ज्योतिषामयनं तत्प्रतिषादकं ज्योतिःशास्त्रमित्यर्थः । तत्साक्षाद्भगवता प्रणीतं येनान्योऽपि प्रमान्परावरं परं कारणं पूर्वजनमक्तं कर्म अवरं कार्यं तस्मिन् जनमिन भावि फलं तद्वेद । उक्तं च जातके । यदुपचितमन्यजनमिन शुभाशुभं तस्य कर्मणः प्राप्तिम् । ज्यंजयित शास्त्रमेतत्तमित द्रव्याणि दीप इवेति ॥५॥ विवक्षितमाह । त्वं हीति । दैवज्ञो मंत्रविच त्वमतो नामकरणादिसंस्कारान्कर्तुमई-सीत्यर्थः । नन्वेतद्गुरुणा करणीयमिति चेत्तत्राह नृणामिति ॥६॥ अत्युत्साहिनं नंदं प्रति गुप्तमेतत्कार्यमित्यभित्रायेण प्रत्याचक्षाण इवाह । यद्नामिति । भवतु तथापि त्वमत्रागत इति को विद्या-दिति चेदत आह । ख्यातक्ष्वेति । ततः किमत आह । सुतमिति। कंसो मन्यते मन्येत कल्पयेदित्यर्थः ॥७॥ ननु यदुकुमार इति कथंचिज्जानातु तत्र वसुदेवस्य सुतस्तत्रापि देवक्यां जात इति कृतो

118811

जानीयात्त्रशह । पापमतिरित्यादि ॥८॥ कि मया इतया मंदेत्यादि देवकीकन्यावचः श्रुत्वा देवक्या अष्टमो गर्मो न स्त्री भवितुमईतीति नित्यं संचितयन्सामान्येन क्वचिद्स्तीति ज्ञात्वा युवयोश्व सरूपं संचितपंस्तवदुगृहे भवेदिति संभाव्य मन्संस्कारिंगेन चागताशंकः आगता आशंका यस्य सः । अपि यदि हंता हनिष्यति तिहं तत्तदा नो महाननयः स्यादिति ॥९॥ द्विजातिसंस्कारं द्विजातीनामवदयं कर्तव्यं संस्कारमात्रं केवलं स्वस्तिवाचनपूर्वकं कुर्विति ॥१०॥११॥ यद्नामपृथग्भावात्कृतश्चिद्धेतोविप्रतिपद्यमानानां यद्नामपृथग्भावात्। भावो भावनं तस्मात्। अन्योन्यशि-क्षया सर्वेकमत्यकरणादित्यर्थः । सम्यक्कपृत्येकीकरोति संकर्पणमप्युशंति मन्यंते वच्यंतीत्यर्थः । गर्भसंकर्पणं तु नत्रकाशयति ॥१२॥ अस्य तव पुत्रस्य । अतः कृष्ण इत्येकं नाम मविष्यति ॥१३॥ प्रागयमिति सामान्योक्त्या ऋषिरयं जन्मांतरगतं नाम कथयतीति नंदो मन्यते स्म । अत एनं वासुदेव इति संप्रचक्षत इति ॥१४॥ गुणानुरूपाणि ईश्वरः सर्वज्ञ इत्यादीनि । कर्मानुरूपाणि गोप-पापमतिः सख्यं तव चानकदुन्दुभेः ॥ देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमईति ॥ ८ ॥ इति सञ्चिन्तयन् श्रुत्वा देवक्या दारिकावचः ॥ अपि हंता-गताऽऽशंकस्तर्हि तन्नोऽनयो भवेत् ॥ ९ ॥ नन्द उवाच ॥ अलक्षितोऽस्मित्रहसि मामकैरपि गोत्रजे ॥ कुरु द्विजातिसंस्कारं स्वस्तिवाचनपूर्वकम् ॥ १० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं संप्रार्थितो विप्रः स्विचकीर्षितमेव तत् ॥ चकार नामकरणं गृहो रहिस वालयोः ॥ ११ ॥ गर्ग उवाच ॥ अयं हि रोहिणीपुत्रो रमयन्सुहृदो गुणैः ॥ आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद्वलं विदुः ॥ यदूनामपृथग्भावात्संकर्पणमुशंत्यत ॥ १२ ॥ आसन्वर्णस्रियो ह्यस्य गृह्णतोऽनुयुगं तनूः ।। शुक्को रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः ।। १३ ।। प्रागयं वसुदेवस्य कचिज्ञातस्तवात्मजः ।। वासुदेव इति श्रीमान-भिज्ञाः संप्रचक्षते ॥ १४ ॥ बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते ॥ गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः॥१५॥ एष वः श्रेय आधा-स्यद्गोपगोक्करनन्दनः ॥ अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमञ्जस्तरिष्यथ ॥ १६ ॥ पुराऽनेन त्रजपते साधवो दस्युर्पाडिताः ॥ अराजके रच्यमाणा जिग्युर्दस्यू-न्समेधिताः ॥ १७ ॥ य एतिस्मन्महाभागाः प्रीतिं कुर्वति मानवाः ॥ नारयोऽभिभवंत्येतान्विष्णुपचानिवासुराः ॥१८॥ तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते नारायणसमो गुणैः ॥ श्रिया कीर्त्याऽनुभावेन गोपायस्व समाहितः ॥१९॥ इत्यात्मानं समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते ॥ नन्दः प्रमुदितो मेने आत्मा-नं पूर्णमाशिषाम् ॥ २० ॥ कालेन व्रजताऽल्पेन गोकुले रामकेशवौ ॥ जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणौ विजहतुः॥ २१ ॥ तावंबियुग्ममनुकृष्य सरीसृपन्तौ घोषप्रघोषरुचिरं व्रजकर्दमेषु ॥ तन्नादहृष्टमनसावनुसृत्य लोकं मुग्धप्रभीतवदुपेयतुरंति मात्रोः ॥ २२ ॥ तन्मातरौ निजसुतौ घृणया तिगोंवर्धनोद्धरण इत्यादीनि । तानि सर्वाण्यहमपि नो वेद जना अपि नो विदुरिति ॥ १५ ॥ जातकफलमाह । एप इति । आधास्यदाधास्यति ॥१६॥ अनेन रचयमाणाः समेधिताञ्च दस्यू-न्विजिग्युरिति ॥ १७ ॥१८॥१९॥ इति चात्मानं प्रति समादिश्य । आत्मानं कृष्णं वा । आशिपामाशीर्भिः ॥ २० ॥ वालक्रीडाचमत्कारैः कृष्णो रामेण संयुतः ॥ परमानंदमाधत्त बजे नंदे-यशोदयोः ॥ १ ॥ पूर्णत्वमेव दर्शयन्नाह । कालेनेति ॥ २१ ॥ अनुकृष्य पुनःपुनराकृष्य । सरीसृषंतावतिशयेन चलंती । कथम् । योषाः कटिपादभूषणाः किंकिण्यस्तेषां रुचिरं यथा तथा तेषां घोषाणां नादेन हृष्टं मनो ययोस्तौ । लोकमितस्ततो गच्छंतं जनमनुसुत्य त्रिचतुराणि पदान्यनुगम्य मुग्धवत्प्रभीतवन्मात्रोरन्ति समीपे उपेयतुरुपजग्मतुः ॥२२॥ तदा च तन्मातरौ निजसुतौ

श्रीधरी

27 . .

दोम्यामुपगुद्ध प्रमोदं ययतः । कथंभृते । घृणया कृपया स्नुवंत्यौ पयःपूर्णपयोधरे सत्यौ । पंकेतांगरागेण च रुचिरौ । कथंभृतं मुखं निरीच्य । मुग्धं मंदं स्मितं यस्मिन् अल्पा दशनावन यस्मिन स्तच्च ॥२३॥ यहाँगनानां दर्शनीयां कुमारलीला ययोस्तथाभृतौ जातौ तदांतर्वजे वजस्य मध्ये तदबला वजांगनास्तौ प्रेक्षमाणा विस्मृतगृहकृत्या हसंत्यो जहपुर्हृष्टा वभुद्यः।कथंभृतौ । ताभ्यां प्रगृहीतानि पुच्छानि येषां तैर्वत्सौरितस्ततोऽनुकृष्यमाणौ ॥२४॥ अतिचपलौ तौ शृंग्यादिभ्यो निषेद्धुं गृहोचितानि कर्माणि च कर्तुं यत्र यदा तज्जनन्यौ न शेकाते तदाऽलं मनसोऽनवस्थामापतु-रिति गृह्यसौरूयस्य पराकाष्ट्रा दिशता ॥२५॥२६॥२७॥२८॥ कृष्णचापलचौर्याणि सहैवाखिलसद्यतः ॥ प्रजल्यन्त्यः समागत्य गोष्यो गोष्ये मुदं ददुः ॥ असमयेऽदोहकाले । क्रोशे संजात-हासः । स्तेयं चौर्याजितं न तु दत्तं तत्रापि स्वादु नेतरत् दिध च पयद्याति। किंच भोच्यनमर्कानमर्कटान्प्रति विभज्य ददाति । तेपां मध्ये तुप्तत्वेन कोऽपि नात्ति चेत्तर्हि मांडं मिनत्ति । क्विचद्द्रच्य-स्तुवंत्यो पंकांगरागरुचिरावुपगुह्य दोभ्याम् ॥ दत्त्वा स्तनं प्रपिवतोः स्म मुखं निरीच्य मुग्धस्मिताल्पदशनं ययतुः प्रमोदम् ॥ २३ ॥ यहाँगनादर्श-नीयकुमारलीलावंतर्वजे तदबलाः प्रगृहीतपुच्छैः ॥ वरसैरितस्तत उभावनुकृष्यमाणौ प्रेचंत्य उज्झितगृहा जह्षुर्हसंत्यः ॥ २४ ॥ शृंग्यिवदंष्ट्रचिसजल-द्विजकंटकेभ्यः क्रीडापरावतिचलौ स्वसुतौ निषेद्धुम् ॥ गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यौ शेकात आपतुरलं मनसोऽनवस्थाम् ॥२५॥ कालेना-ल्पेन राजर्षे रामः कृष्णश्च गोकुले ॥ अधृष्टजानुभिः पद्भिर्विचक्रमतुरंजसा ॥ २६ ॥ ततस्तु भगवान्कृष्णो वयस्यैर्वजबालकैः ॥ सहरामो व्रजस्त्रीणां चिक्रीडे जनयन्मुदम् ॥ २७ ॥ कृष्णस्य गोप्यो रुचिरं वीच्य कौमारचापलम् ॥ शृष्वत्याः किल तन्मातुरिति होचुः समागताः ॥ २८ ॥ वत्सा-न्मुंचन्कचिदसमये क्रोशसंजातहासः स्तेयं स्वाद्वत्यथ दिधपयः किष्पतैः स्तेययोगैः ॥ मर्कान्भोद्यन्विभजति स चेन्नात्ति भांडं भिनत्ति द्रव्यालाभे स गृहकुपितो यात्युपक्रोश्य तोकान् ॥ २९ ॥ हस्ताग्राह्ये रचयति विधि पीठकोलृखलाद्यैश्बद्धं ह्यन्तर्निहितवयुनः शिक्यभांडेषु तद्वित् ॥ ध्वांतागारे धृतमणिगणं स्वांगमर्थप्रदीपं काले गोप्यो यहिँ गृहकृत्येषु सुन्यप्रचित्ताः ॥३०॥ एवं धाष्टर्यान्युशति कुरुते मेहनादीनि वास्तौ स्तेयोपायैर्विरचितकृतिः सुप्रतीको यथास्ते ॥ इत्थं स्त्रीभिः सभयनयनश्रीमुखालोकिनीभिव्याख्यातार्था प्रहसितमुखी न ह्यपालब्धुमैच्छत् ॥३१॥ एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः ॥ कृष्णो मृदं भिक्षतवानिति मात्रे न्यवेदयन् ॥ ३२॥ सा गृहीत्वा करे कृष्णमुपालभ्य हितैषिणी ॥ यशोदा भयसंभ्रांतप्रेचणाक्षमभाषत स्यालाभे सति स गृहान् धच्यामीति कुपितो याति । यद्वा सगृहा गृहिणस्तेभ्यः कुपितस्तेषां तोकान्पर्यंकादिषु सुप्तानुपक्रोध्य रोद्यित्वा यातीति ॥२९॥ कन्पितैः स्तेययोगैरित्युक्तं तत्प्रंचयित । हस्ताग्राह्य इति । तुङ्गशिक्यस्थभांडेष्वंतर्निहिते दध्यादौ वयुनं ज्ञानं यस्य स छिद्रं रचयति । तिद्विच्छिद्ररचन।दिवित् । ध्वांतयुक्ते गृहे स्वांगमेवार्थप्रदीपं रचयति विशेषतो धृतमणिगणम् । यहि यहिमनकाले ॥३०॥ रेरे चोरेत्याक्षिप्तः सन्तुशति जल्पति स्वमेव चोरोऽहं गहस्वामीत्यादीनि घाष्टर्धानि प्रागल्भ्यानि । अथवा उशति हे कमनीये यशोदे । यदा उशति वास्तौ स्वचिते गृहे मेहना-दीनि पुरीषोत्सर्गादीनि कुरुते। एवं स्तेयोपायैर्विरचिता कृतिः कर्म येन सः त्वत्समीपे सुप्रतीकः साधुरिवास्ते। सभये नयने यस्मिस्तच्च तच्छीयुक्तं ग्रुखं च तदालोकिनीभिब्यांख्यातार्था प्रख्यापितजनमः फला तत्तरकर्मफला वा उपाल्ट्युमाचेप्तुं नैच्छत् ॥३१॥ कदाचिदपराधांतरे उपालभत तदा तु महदाश्चर्यमभूदिति कथयन्नाह । एकदेर्ति ॥३२॥ उपालभ्य निर्भत्स्य । भयेन संश्रांतप्रेक्षणे चप- 118411

लिनिरीक्षणे अक्षिणी यस्य तम् ॥३३॥ अदांतात्मन् चपलगात्र । रह एकांते ॥३४॥ नाहं मश्चितवानिति । नहि वाद्यं किचिन्मया भच्यते । मत्कुचावादावेव सर्वमस्तीति भावः । समक्षं प्रत्यक्षम् ॥३५॥ व्यादेहि मुखं प्रसारयेति। व्यादत्त प्रसारितवान् ॥३६॥ तत्र तस्मिनमुखे विश्वं ददशे ददर्श । तत्प्रपंचयति। जगन्जंगमं स्थास्तु स्थावरं स्वमंतरिक्षलोकं साद्रिद्वीपाव्घिगोलं पर्वतद्वीपसमुद्र-सहितं भूगोलं भूलोंकं वायुः प्रवाहः अग्निवैंद्युतः इंदुश्च तारकाश्च तत्सिहतम् ॥३७॥ ज्योतिश्चकं स्वलोंकं वैकारिकाणि देवाः मन इति वैकारिकशब्देन गृहीतमपि देववंलखण्यात्पुनरुक्तम्। इन्द्रि-याणि च तैजसानि मात्रास्तामसाः शब्दाद्यः ॥३८॥ एवमेतद्विचित्रं विश्वं सहैकदैव वीच्य विचित्रतामाह । जीवश्च गुणक्षोभकः कालश्च परिणामहेतुः स्वभावश्च जन्महेतुः कर्म च तत्संस्कारः आशयश्र एतैर्लिगानां चराचरशरीराणां मेदो यस्मिस्तत् । तत्र ब्रजं च सहात्मानं स्वसहितं क्वचिद्धीच्य सूनोस्तनावन्पे विदारिते आस्ये शंकामवाप ॥३९॥ तमेवाह ! कि स्वम इति।परितो विलोक्याह। नायं स्वमः। तिहं कि देवस्य हरेर्माया। तथा चेदन्ये कि न पश्यन्ति। तिहं किंवा मदीय एव किंबित् वृद्धिमोहो विपर्यासो दर्पणे मुखवत्। एवं तिर्ध्यं कृष्णोऽपि कथमंतः प्रतीयते अंत-॥३३॥ कस्मान्मृदमदांतात्मन्भवान्भक्षितवात्रहः ॥ वदंति तावका ह्येते कुमारास्ते अत्रजो अपयम् ॥३४॥ नाहं भक्षितवानंव सर्वे मिथ्याभिशंसिनः ॥ यदि सत्यगिरस्तर्हि समचं पश्य मे मुखम् ॥३५॥ यद्येवं तर्हि न्यादेहीत्युक्तः स भगवान्हरिः ॥ न्यादत्तान्याहतैश्वर्यः क्रीडामनुजवालकः ॥ ३६ ॥ सा तत्र दहशे विश्वं जगत्स्थास्तु च खं दिशः ॥ साद्रिद्वीपाव्धिभूगोलं सवाय्वग्नींदुतारकम् ॥३७॥ ज्योतिश्रकः जलं तेजो नभस्वान्वियदेव च ॥ वैकारिकाणींद्रियाणि मनोमात्रा गुणास्त्रयः ॥ ३८ ॥ एतद्विचित्रं सहजीवकालस्वभावकमीशयलिंगभेदम् ॥ सूनोस्तनौ वीच्य विदारितास्ये व्रजं सहात्मानमवाप शंकाम् ॥३९॥ किं स्वप्न एतदुत देवमाया किं वा मदीयो बत बुद्धिमोहः॥ अथो अमुष्यैव ममार्भकस्ययः कश्चनौत्पत्तिक आत्म-योगः ॥४०॥ अथो यथावन्न वितर्कगोचरं चेतो मनः कर्मवचोभिरंजसा ॥ यदाश्रयं येन यतः प्रतीयते सुदुर्विभाव्यं प्रणता अस्म तत्पदम् ॥४१॥ अहं ममासौ पतिरेष मे सुतो त्रजेश्वरस्याखिलवित्तपा सती ॥ गोप्यश्च गोपाः सह गोधनाश्च मे यन्माययेत्थं कुमितः स मे गितः ॥ ४२ ॥ इत्थं विदिततत्त्वायां गोपिकायां स ईश्वरः ॥ वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्रस्नेहमयीं विभुः ॥ ४३ ॥ सद्यो नष्टस्मृतिगोंपी साऽऽरोप्यारोहमात्मजम् ॥ प्रवृद्ध-स्नेहकलिलहृद्याऽऽसीद्यथा पुरा ॥ ४४ ॥ त्रया चोपनिषद्भिश्च सांख्ययोगैश्च सात्त्वतैः ॥ उपगीयमानमाहात्म्यं हरिं साऽमन्यतात्मजम् ॥ ४५ ॥ र्विहिश्चैकरूपेण च कथं जगत्प्रतीयते । तथा सति विवप्रतिविवयोरिव परस्परं वैपरीत्येन प्रतीतिः स्यादित्याशंक्यान्यथा वितर्कयति । अथो इति । अथवा ममामुष्यार्भकस्यापि सतो यः कश्चनाचित्य आत्मयोगः स्वीयमैश्चर्यम् । औत्पत्तिकः स्वाभाविकः ॥ ४० ॥ चरमं पक्षमाश्चित्यायमीश्वर इति निश्चित्याह। अथो इति। चेतिश्चत्तम् । चित्तादिभिर्न वितर्कगोचरम् । जगद्यदाश्रयं यदिष्ठानम् । येन करणाधिष्ठात्रा । यतो बुद्धिवृत्त्यभिव्यक्तात् । निन्दिमवितक्यं भवतु तत्पदं कीदगत आह । सुदुर्विभाव्यमिति । इदमत्यंतमचित्यभित्यर्थः ॥४१॥ एवं प्रपंचप्रतीत्योन्नीतं तत्त्वं पुनर्जीवसंसृति-

हेतुमायाश्रयत्वेनोन्नयंत्याह । अहमिति। यशोदा नामाऽहमसौ मम पतिः। अमुख्य वजेश्वरस्याखिलवित्ताधिष्ठात्र्यहं सती जाया। एव कृष्णो मे सुतः। गोप्यादयश्च मदीया इतीत्थं कुमितिर्यन्मा-यया स एष मे शरणिमांत ॥४२॥ वैष्णवीं स्वीयाम् ॥४३॥ प्रवृद्धेन स्तेहेन कालिलं न्याप्तं हृदयं यस्याः सा पुरेवासीत् ॥४४॥ मायावलोद्रेकमाह । त्रय्योत । त्रय्या कर्मकांडरूपया इंद्रादि-

रूपेण । उपनिषद्भिर्बद्धोति । सांख्यैः पुरुष इति । योगैः परमात्मेति सात्वतैर्भगवानित्युपगीयमानं माहात्म्यं यस्य तम् ॥ ४५॥ अतिविस्मयेन पृच्छति । नंद इति । महोद्यं महानुद्य उद्भवो यस्य तत् ॥४६॥ ययोः प्रसन्नोऽवतीर्णस्तौ पितराविष यं नान्वविदेतां न प्रामुताम् । कृष्णस्योदारं महद्भकेहितं वाललीलाम् । यच कवयो गायंति तद्योऽविदत्स कि श्रेयोऽकरोदिति ॥४७॥ ब्रह्मण आदेशान्गोपालनादिलक्षणान् ॥४८॥४९॥ स एवेह द्रोणो जज्ञे। स च नंद इति ख्यातः । सा च धरा यशोदाऽभवत् ॥५०॥ गोपगोपीनामिष वस्तुस्वमावादस्त्येव भक्तिस्तयोः पुनर्नितरा-मिति ॥५१॥ स्वलीलया पुत्रभावानुकारिण्या ॥५२॥ इति दशमे पूर्वार्घे टीकायामष्टमोऽष्यायः ॥८॥ नवमे पय उत्सिक्ते मत्वा गोप्यथ तत्कृतम् ॥ विलोक्य मांडमंगादि कृष्णं दाम्ना ववंघ

11211

राजोवाच ॥ नंदः किमकरोद्धह्मन् श्रेय एवं महोदयम् ॥ यशोदा च महाभागा पपौ यस्याः स्तनं हरिः ॥ ४६ ॥ पितरौ नान्वविंदेतां कृष्णोदारार्भ-केहितम् ॥ गायंत्यद्यापि कवयो यल्लोकशमलापहम् ॥४७॥ श्रीशुक उवाच ॥ द्रोणो वसूनां प्रवरो धरया सह भार्यया॥ करिष्यमाण आदेशान्त्रह्म-णस्तमुवाच ह ॥ ४८ ॥ जातयोनों महादेवे भवि विश्वेश्वरे हरौ ॥ भक्तिः स्यात्परमा लोके यया आ दुर्गतिं तरेत् ॥ ४९ ॥ अस्तित्युक्तः स भगवान्त्रजे द्रोणो महायशाः ॥ जज्ञे नंद इति ख्यातो यशोदा सा धराऽभवत्॥५०॥ततो भक्तिर्भगवति पुत्रीभूते जनार्दने ॥ दंपत्योर्नितरामासी-द्रोपगोपीषु भारत ॥ ५१ ॥ ऋष्णो ब्रह्मण आदेशं सत्यं कर्तुं ब्रजे विभुः ॥ सहरामो वसंश्रके तेषां प्रीतिं स्वलीलया ॥ ५२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाधें विश्वरूपदर्शने उद्यायः ॥ ८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एकदा गृहदासीषु यशोदा नंदगेहिनी ॥ कर्मांतरिनयुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दिथ ॥ १ ॥ यानि यानीह गीतानि तद्वालचिरतानि च ॥ दिधिनिर्मथने काले स्मरंती तान्यगायत ॥२॥ शौमं वासः पृथुकिटतटे बिभ्रती सूत्रनद्धं पुत्रस्नेहसूतकुचयुगं जातकम्पं च सुभूः॥ रज्ज्वाकर्षश्रमभुजचलत्कंकणौ कुंडले च स्विन्नं वक्त्रं कबरविगलन्मालती निर्ममंथ ॥ ३॥ तां स्तन्यकाम आसाद्य मध्नंतीं जननीं हरिः ॥ गृहीत्वा दिधमंथानं न्यषेधत्प्रीतिमावहन् ॥ ४ ॥ तमंकमारूढमपाययत्स्तनं स्नेहस्नुतं सिस्मितमी-क्षती मुखम् ॥ अतृष्तमुःसृज्य जवेन सा यायावुत्सिच्यमाने पयसि त्विधिश्रिते ॥ ५ ॥ संजातकोपः स्फुरितारुणाधरं संदश्य दद्भिर्दिधिमंथभाजनम् ॥ भित्त्वा मुषाश्रुर्देषदश्मना रहो जघास हैयंगवमंतरं गतः ॥ ६ ॥ उत्तार्य गोपी सुशृतं पयः पुनः प्रविश्य संदृश्य च दध्यमत्रकम् ॥ भमं विलोक्य स्वसुतस्य कर्मे तज्ज्ञहास तं चापि न तत्र पश्यती ॥ ७ ॥ उल्लखलांब्रेरुपरि व्यवस्थितं मर्काय कामं ददतं शिवि स्थितम् ॥ हैयंगवं चौर्यविशंकिते-तम् ॥ १ ॥ तनुद्राश्रितं विश्वं दृष्ट्वा विस्मितचेतसः ॥ वंधनद्वर्थं गुलापृत्यी पूर्णतामन्वद्रीयत् ॥२॥ स्वयं दृष्टि निर्ममंथ ॥१॥ तदा चागायतेति चकारान्वयः ॥ २ ॥ स्त्रनद्धं कांचीबद्धम् । रज्जोराकर्षेण श्रमो ययोस्तयोर्भ्रजयोश्वलंतौ कंकणौ च । कबराद्विगलंत्यो मालत्यो यस्याः सा ॥ ३ ॥ ४ ॥ अधिश्रिते चुल्लीमारोपिते उत्सिच्यमाने अतितापेनोद्रिच्यमाने ॥५॥ दपद्रमना शिलापुत्रेण । अंतरं गृहमध्यं गतः रह एकांते नवनीतमभक्षयत् ॥६॥ सुशृतं सुतप्तम् । दिघमंथनस्थानं प्रविदय भिन्नं संदृश्य दृष्ट्या ॥७॥ उल्खलांत्रेः परिवर्तितस्योल्खलस्योपरि।शिचि शिक्ये। गारदा।

चौर्येण विशंकितं चंचलभीक्षणं यस्य ते सुतम् ॥८॥ तपसा एक्याग्रयेणिरितं तदाकारतां नीतमत एव क्षमं योग्यं प्रवेण्डुं योगीनां मनोऽपि यं नाप तम् । अथवा अन्वधावत्केवलं न त्वाप । यतो योगिनां मनोऽपि यं प्रवेष्डुं न क्षममिति ॥९॥ अन्वंचमाना एवं कृष्णमनुगच्छंती । बृहत्योखलंत्योः श्रोण्योभिरणाकांता स्तव्धा गतिर्यस्याः सा । विश्वंसितात्केशवंघाच्च्युतैः प्रस्नैरनुगतिरनुगमनं यस्याः सा । यदा । जवेन कंपितात्केशवंघात्पुरः पतितानि प्रसनान्यनु पश्चाद्गतिर्यस्याः सा । परामृशद्धतवती ॥ १० ॥ अंजन्मिपणी अंजंती सर्वतः प्रसरंती मपी ययोस्ते अक्षिणी स्वपाणिना कपंतं संमर्दयंतम् । भिषयंती हस्वद्धांदसः । भीपयंती भयग्रत्पादयंती अवागुरदभरस्यत् ॥ ११ ॥ इयेप ऐच्छत् । अतदीर्यकोविदा तत्प्रभावानभिज्ञा ॥ १२ ॥ अकोविद्त्वमाह । न चांतरिति पंचिमः । बंधनं हि बहिःपरिवृतेन दाम्ना अंतरावृतस्य भवति । तथा च पूर्वापरिविभागवतो वस्तुतः पूर्वतो दाम वृत्वा परितः परिवेष्टनेन भवति । नत्वेतद्स्तीत्याह । न चांतरिति । किंच ।

क्षणं निरीक्ष्य पश्चात्सुतमागमच्छनेः ॥८॥ तामात्त्रयष्टिं प्रसमीक्ष्य सत्वरस्ततोऽवरुद्यापससार भीतवत् ॥ गोप्यन्वधावत्र यमाप योगिनां क्षमं प्रवेष्टं तपसेरितं मनः ॥९॥ अन्वंचमाना जननी बृह्चलच्छोणीभराकांतगितः सुमध्यमा ॥ जवेन विस्नंसितकेशवंधनच्युतप्रसृनानुगितः परामुशत् ॥१०॥ कृतागसं तं प्ररुदंतमिष्ठणी कर्षतमंजन्मिषणी स्वपाणिना ॥ उद्घीक्षमानं भयविह्वलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा भिपयंत्यवागुरत् ॥ ११ ॥ त्यक्त्वा यिष्टं सुतं भीतं विज्ञायार्भकवत्सला ॥ इयेष किल्ल तं बहुं दाम्नाऽतद्वीर्यकोविदा ॥१२॥ न चांतर्न विह्यस्य न पूर्वं नापि चापरम् ॥ पूर्वापरं बिह्श्रांतर्जनतो यो जगच यः ॥१३॥ तं मत्वाऽऽत्मजमन्यक्तं मर्त्यिलंगमधोक्षजम् ॥ गोपिकोलूखले दाम्ना ववंध प्राकृतं यथा ॥ १८ ॥ तद्दामवद्वचमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः ॥ इवंगुलोनमभूत्तेन संदधेऽन्यच गोपिका ॥१५॥ यदासीत्तद्वि न्यूनं तेनान्यदिप संदधे ॥ तद्दि द्वयंगुलं न्यूनं यद्यदादत्त वन्धनम् ॥ १६ ॥ एवं स्वगेहदामानि यशोदा संदधत्यि ॥ गोपीनां सुस्मयंतीनां स्मयंती विस्मिताऽभवत् ॥१७॥ स्वमातुः स्वित्रगात्राया विस्स्तक्वरस्रजः ॥ दृष्ट्या परिश्रमं कृष्णन यस्यदं सेश्वरं वशे ॥ १९ ॥ एवं संदर्शिता ह्यंग वृत्यवश्यता ॥ स्ववशेनापि कृष्णेन यस्यदं सेश्वरं वशे ॥ १९ ॥ नमं विरिचो न भवो न श्रीरप्यंगसंश्रया ॥ प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत्राप विमुक्तिदात् ॥ २० ॥ नायं सुखापो भगवान्देहिनां गोपिकासुतः ॥ ज्ञानिनां चात्मभूतानां तथा भक्तिमतामिह ॥२१॥ कृष्णस्त गृहकृत्येषु व्यग्रायां मातिरे प्रभुः॥ अद्राक्षीदर्जनौ पूर्वं गुह्यकौ धन-

व्यापकेन व्याप्यस्य बंधो भवति तच्च विपरीतिमित्याह । पूर्वापरिमिति । किंच तद्वचितिरिक्तस्य चाभावाच बंध इत्याह । जगच्च य इति ॥ १३ ॥ तं मर्त्यिलगमधोक्षजमात्मजं मत्वा बवंधिति ॥ १४ ॥ द्व्यङ्कलोनं द्वाभ्यामंगुलाभ्यामूनमपूर्णम् ॥ १५ ॥ १६ ॥ स्मितं दुर्वतीनां मध्ये स्वयमित हसंती विस्मयमात ॥ १७ ॥ १८ ॥ न चैवं स्वातंत्र्यभंग इत्याह । एवं संदर्शितेति । सेश्वरिमदं विद्वं यस्य वशे यदधीनिमत्यर्थः ॥ १९ ॥ भगवत्प्रसादमन्येऽपि भक्ता लभंते इदं त्वतिचित्रमिति सरोमांचितमाह । नेमिनित । विस्चिः पुत्रोऽपि । भवः स्वात्माऽपि । श्रीर्जायाऽपि ॥ २० ॥ फलितमाह । नायमिति । देहिनां देहाभिमानिनां तापसादीनां ज्ञानिनां निवृत्ताभिमानानामिति ॥ २१ ॥ भक्तेर्वद्वस्याप्यन्यमोचकत्वमाह । कृष्णस्त्विति

श्रीधरी

37.0

१६॥

॥ २२ ॥ २३ ॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कंधे टीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ दशमेऽपातयद्विंगन्नंतरा यमलार्जुनौ ॥ तत्रत्याम्यां च देवाम्यां कृष्णः स्तुत इतीर्यते ॥ १ ॥ यदि-गहितं कर्म येन वा देवर्षेर्भागवतोत्तमस्यापि तमः क्रोधस्तदेतत्कथ्यतामिति ॥१॥२॥३॥ गंगायामंतर्भध्ये । कथंभूते । अंभोजानां वनानि तेपां राजयस्ता विद्यंते यस्मिस्तिस्मन् ॥ ४॥ अपस्यत् दृष्टा च क्षीवाणी मत्तौ समबुद्धचत ॥ ५ ॥ कुत इत्यत आह । तं दृष्ट्वीत ॥ ६ ॥ अनुग्रहार्थाय अनुग्रहश्च मदनाशोऽर्थश्च श्रीकृष्णदर्शनं तद्र्थ इदं वन्त्यमाणं न ह्यन्य इत्यादि ॥ ७ ॥ जोध्यान्विषयान् जुपतः सेवमानस्य पुंसः श्रीमदादन्य आभिजात्यादिः सत्कुलविद्यादिजनितो मदः। अन्यो वा रजोगुणो रजः कार्यहास्यहर्पादिरूपो नहि तथा बुद्धिश्रंशो बुद्धि श्रंशयतीति तथा किंतु श्रीमद एवेति । तदाह । यज्ञेत्यादि चतुर्भिः । यत्र श्रीमदे ॥८॥ इमं नश्वरं देहमजरामृत्यु अजरश्च अमृतश्च यथा तथा मन्यमानैः ॥९॥ नरदेवभृदेवसंज्ञितमपि श्वादिभिभिश्वतं विट्-दात्मजो ॥२२॥ पुरा नारद्शापेन वृक्षतां प्रापितौ मदात् ॥ नलक्बरमणिश्रीवाविति ख्यातौ श्रियान्वितौ ॥ २३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधे पूर्वार्धे गोपीप्रसादो नाम नवमो अध्यायः ॥ ९ ॥ राजोवाच ॥ कथ्यतां भगवन्नेतत्तयोः शापस्य कारणम् ॥ यत्तद्विगर्हितं कर्म येन वा देव-र्षेस्तमः ॥ १ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ रुद्रस्यानुचरी भूत्वा सुदृष्ती धनदात्मजौ ॥ कैलासोपवने रम्ये मंदाकिन्यां मदोत्कटौ ॥ २ ॥ वारुणीं मदिरां पीत्वा मदाघूर्णितलोचनौ ॥ स्त्रीजनैरनुगायद्भिश्चेरतुः पुष्पिते वने ॥ ३ ॥ अंतः प्रविश्य गंगायामंभोजवनराजिनि ॥ चिक्रीडतुर्युवतिभिर्गजाविव करेणुभिः ॥ ४ ॥ यहच्छया च देवर्षिर्भगवांस्तत्र कौरव ॥ अपश्यन्नारदो देवो क्षीबाणौ समबुद्धचत ॥ ५ ॥ तं दृष्टा त्रीडिता देव्यो विवस्नाः शापशंकिताः ॥ वासांसि पर्यधुः शीघ्रं विवस्त्री नैव गुह्यकौ ॥६॥ तौ दृष्ट्वा मदिरामत्तौ श्रीमदांधौ सुरात्मजौ ॥ तयोरनुप्रहार्थाय शापं दास्यिन्नदं जगौ ॥ ७ ॥ नारद उवाच ॥ न ह्यन्यो जुषतो जोष्यान्बुद्धिश्रंशो रजोगुणः ॥ श्रीमदादाभिजात्यादिर्यत्र स्रीद्यतमासवः ॥८॥ इन्यंते पशवो यत्र निर्दयैरजितात्मभिः ॥ मन्यमानैरिमं देहमजरामृत्युनश्वरम् ॥ ९ ॥ देवसंज्ञितमध्यंते कृमिविड्भस्मसंज्ञितम् ॥ भूत्रपूक् तत्कृते स्वार्थं किं वेद निरयो यतः॥ १० ॥ देहः किमन्नदातुः स्वं निषेक्तुर्मातुरेव च ॥ मातुः पितुर्वा बलिनः क्रेतुरमेः शुनोऽपि वा ॥ ११ ॥ एवं साधारणं देहमञ्यक्तप्रभवा-प्ययम् ॥ को विद्वानात्मसात्कृत्वा हंति जंतूनृते असतः ॥ १२ ॥ असतः श्रीमदांधस्य दारिद्रचंपरमंजनम् ॥ आत्मौपम्येन भूतानि दरिद्रः परमीचते ॥ १३ ॥ यथा कंटकविद्धांगो जंतोर्नेच्छति तां व्यथाम् ॥ जीवसाम्यं गतो लिंगैर्न तथाऽविद्धकंटकः ॥ १४ ॥ दरिद्रो निरहंस्तंभो मुक्तः सर्वमदै-संज्ञितं दग्धं भस्मसंज्ञितमन्यदा कृमिसंज्ञितं तत्कृते तद्रथं यो भूतप्रुक् भूतद्रोग्धा । यतो भूतद्रोहान्त्रिरयो भवति स कि स्वार्थं वेद नैव वेदेत्यर्थः ॥१०॥ इदानीं देहेऽहंभावोऽपि न घटत इत्याह । देह इति । निषेक्तुः पितुः मातुः पितुर्वा मातामहस्य प्रत्रिकाकरणे ॥ ११ ॥ अन्यक्तप्रभवाष्ययमन्यकात्प्रभवस्तिसम्बेवाष्ययो यस्य तमात्मसात्कृत्वा आत्मेति मत्वा । असतो मूढाहते ॥१२॥ एवं श्रीमद्विचेष्टितम्रुक्त्वा तत्प्रतीकारं निश्चिनोति । असत इति । परं श्रेष्ठं दारिद्रचमेव । केवलमिति वा । कुत इत्यत आह । आत्मौपम्पेनेति । ततो न द्वद्यतीति भावः ॥१३॥ सदृष्टांतमाइ। यथेति । मुखम्लानादिलिंगैः सर्वेषां जीवानां मुखदुःखे समे इति ज्ञातवानित्यर्थः ॥१४॥ किंच दारिद्रयं मोचमपि साधयतीत्याह । दरिद्र इति श्लोकचतुष्टयेन । निरहंस्तंभो निर्गतोऽहंकारहृपः

स्तंभो यस्मारसः ॥ १५ ॥ १६ ॥ युज्यंते स्वत एव संगच्छंते । तर्ष तृष्णाम् ॥ १७ ॥ नतु साधूनामिष घनिकः प्रिय स्यास दिरद्र इति तत्राह । साधूनामिति । घनेन स्तंभो गर्वो येषां तैः ॥ १८ ॥ तमोमदमज्ञानकृतमदम् ॥१९॥ तमाष्ठ्रतौ तमोच्याप्तौ ॥ २० ॥ शपित अतोऽईत इति । अतुमृह्णाति स्यातां नेविमत्यादिना । मत्प्रसादेन स्मृतिः स्यात् ॥२१॥ स्वलोंकतां देवत्वं पुनर्लब्ब्वा मदनुप्रहान्लब्धभक्ती भविष्यत इति ॥२२॥२३॥ प्रस्तुतमाह । ऋषेरिति ॥ २४ ॥ किमिति सत्यं कर्तव्यं तत्राह । देविपिरिति । यद्यतः तत्ततः ॥ २५ ॥ यमयोर्षमलयोः सहजा-तयोः । आत्मनः कृष्णस्य तम्मच्यप्रवेशमात्रेण ॥२६॥ अनु अंचतीत्यन्वक् । तत्र हेतुः । दामोदरेणेति । उत्कलित उत्पादितोंऽिव्यंधो मुलवंधो ययोस्तौ । परमस्य श्रीकृष्णस्य विक्रमितं विक्रम-

रिह ॥ कुच्छ्वं यहच्छ्याऽऽप्नोति तद्धि तस्य परं तपः ॥१५॥ नित्यं चुत्चामदेहस्य दरिद्रस्यात्रकांक्षिणः ॥ इन्द्रियाण्यन्शुष्यंति हिंसाऽपि विनिवर्तते ॥ १६ ॥ दरिद्रस्यैव युज्यंते साधवः समदर्शिनः ॥ सद्भिः क्षिणोति तं तर्षतत आराद्विशुद्धचित ॥१७॥ साधुनां समिवतानां मुकंदचरणैपिणाम ॥ उपेच्यैः किं धनस्तंभैरसद्भिरसद्भियः ॥ १८ ॥ तदहं मत्तयोर्माध्व्या वारुण्या श्रीमदांधयोः ॥ तमोमदं हरिष्यामि स्त्रणयोरजितात्मनोः ॥ १९ ॥ यदिमों लोकपालस्य पुत्रौ भूत्वा तमः प्लुतौ ॥ न विवाससमात्मानं विजानीतः सुदुर्मदौ ॥ २० ॥ अतो ऽईतः स्थावरतां स्यातां नैवं यथा पुनः ॥ स्मृतिः स्यान्मत्प्रसादेन तत्रापि मदन्ग्रहात् ॥ २१ ॥ वाष्ट्रदेवस्य सान्निध्यं लब्धा दिव्यशरच्छते ॥ वृत्ते स्वर्शेकतां भूयो लब्धभक्ती भविष्यतः ॥ २२ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवमुक्त्वा स देवर्षिर्गतो नारायणाश्रमम् ॥ नलक्क्वरमणिश्रीवावासतुर्यमलार्जुनौ ॥ २३ ॥ ऋषेर्भागवतमुख्यस्य सत्यं क्तुँ बचो हरिः ॥ जगाम शनकैस्तत्र यत्रास्तां यमलार्जुनौ ॥ २४ ॥ देविषमें प्रियतमो यदिमौ धनदात्मजौ ॥ तत्त्रथा साधियष्यामि यद्गीतं तन्म-हात्मना ॥ २५ ॥ इत्यंतरेणार्ज्जनयोः कृष्णस्तु यमयोर्ययौ ॥ आत्मनिर्वेशमात्रेण तिर्यग्गतमुळ्खलम् ॥२६॥ वालेन निष्कर्पयताऽन्वगुळ्खलं तहा-मोदरेण तरसोत्किलतां विबंधी ।। निष्पेततः परमविक्रमितातिवेपस्कन्धप्रवालविटपौ कृतचंडशब्दौ ॥२७॥ तत्र श्रिया परमया ककुभः स्फुरंतौ सिद्धा-वुपेत्य कुजयोरिव जातवेदाः ।। कृष्णं प्रणम्य शिरसाऽखिललोकनाथं बद्धांजली विरजसाावदमूचतुः स्म ।। २८ ।। कृष्ण कृष्ण महायोगिस्त्वमाद्यः पुरुषः परः ॥ व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः ॥ २९ ॥ त्वमेकः सर्वभूतानां देहास्वात्मेंद्रियेश्वरः ॥ त्वमेव कालो भगवान्विष्णुरव्यय

स्तेनातिवेपः कंपो येषु ते स्कंधप्रवालविटपा ययोस्तौ ॥२०॥ ककुभः प्रति सर्वतः स्फुरंतावित्यर्थः। यद्वा दिशः प्रकाशयंताविति कुजयोर्द्रक्षयोः स्थितोऽप्रिर्यथा मृतिमानुपैति तथोपेत्य । विरजसौ निर्मदौ निरहंकारिणौ नष्टगर्वाविति यावत् ॥२८॥ गोपालं मां युवां देवौ किमिति प्रणताविति चेत्तप्राहतुः । हे कृष्ण कृष्ण महायोगिन्नचित्यप्रभावस्त्वंन गोपालः किंतु परः पुरुपः। यतः आदः कारणभूतः । तत्रापि न निमित्तमात्रं किंतुपादानमपि त्वमेवेत्याशयेन तुष्टुवतुः । व्यक्ताव्यक्तमिति स्थूलस्चमिदं रूपं ते तव ब्राह्मणा ब्रह्मविदो विदुरिति ॥२९॥ नियंतापि त्वमेवेत्यूचतुः । त्व-मेक इति देहः असवः प्राणाः आत्माऽहंकारः इंद्रियाणि च तेषामीश्वरः । नन्वस्य कालो निमित्तं प्रकृतिरुपादानं प्रकृतिरुपादानं प्रकृतिर्णादानं प्रकृतिश्वात्मतया परिणमते पुरुषः कर्ता नियंता च किमत्राहमत आहतुः ।

श्रीघरो

37090

त्वमेव काल इत्यादिना सार्थेन। यतो भगवानीश्वरो विष्णुस्त्वमतः कालो नाम तव लीला ॥३०॥ प्रकृतिः शक्तिः पुरुषोऽञ्शः महान्कार्य अतस्त्वमेव सर्वमित्यर्थः ॥३१॥ नन्वहमेव चेत्सर्वे तिर्हे घटादिज्ञाने मञ्ज्ञानं कि न भवतीति चेत्सर्वोऽपि ब्रह्मवित्स्याद्व आहतुः। गृह्ममाणैरिति । दृश्यत्वेन वर्तमानैर्बुद्ध्यहंकारेंद्रियादिभिर्द्रिष्टा त्वं गृह्मस इति भावः। नतु तिर्हं जीवो जानातु । नैवेन्त्याहतुः। को न्विहेति । जीवाद्यत्पत्तेः प्रागेव स्वप्रकाशतया सिद्धं त्वां को वा जानाति । गुणसंवृतो देहाद्यावृतः ॥३२॥ अतो दुर्ज्ञेयत्वात्केवलं प्रणमतः। तस्म तुम्यमिति । आत्मनः स्वस्मात् द्योतः प्रकाशो येषां तेर्गुणैक्छन्नो महिमा यस्य अञ्चरित रवेस्तस्म ॥३३॥ अहोऽहमीश्वर इति कृतो ज्ञातं तत्राहतुः। यस्येति ॥ ३४॥ भवायोद्धवाय । विभवाय विगतो भवो यस्मितस्म । कैवन्यायेत्यर्थः ॥३५॥३६॥ नौ आवाम् । अनुचरः कुवेरो नारदो वा तस्य किंकरौ । भगवतस्तव दर्शनम् ॥ ३७॥ तत्र गतयोरावयोः पूर्वस्वभावो माऽभृत्कित् वाणी गुणानुकथन इत्यादि ।

ईश्वरः ॥ ३० ॥ त्वं महान्प्रकृतिः सूक्तमा रजःसत्त्वतमोमयी ॥ त्वमेव पुरुषोऽध्यक्षः सर्वचेत्रविकारिवत् ॥ ३१ ॥ गृह्यमाणैस्त्वमप्राह्यो विकारेः प्राकृतैर्गुणैः ॥ को न्विहार्हति विज्ञातुं प्राविसद्धं गुणसंवृतः ॥३२॥ तस्मे तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे ॥ आत्मद्योतगुणैश्ख्रन्नमहिन्ने ब्रह्मणे नमः ॥ ३३ ॥ यस्यावतारा ज्ञायंते शरीरेष्वशरीरिणः ॥ तैस्तैरतुल्यातिशयैवीं यैं देंहिष्वसंगतैः ॥३४॥ स भवान्सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च ॥ अवतीणोंऽज्शभागेन सांप्रतं पतिराशिषाम् ॥ ३५ ॥ नमः परमकल्याण नमः परममंगल ॥ वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः ॥ ३६ ॥ अनुजानीहि
नौ भूमंस्तवानुवरिकंकरौ ॥ दर्शनं नौ भगवत ऋषेरासीदनुप्रहात् ॥ ३७ ॥ वाणी गुणानुकथने अवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः ॥ स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेऽस्तु भवत्तन्नाम् ॥ ३८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्यं संकीर्तितस्ताभ्यां भगवानगोकुलेखरः ॥ दाम्ना चोलूखले बद्धः प्रहसन्नाह गुह्यकौ ॥ ३९ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ ज्ञातं मम पुरैवैतद्दिणा करुणात्मना ॥ यच्छीमदांधयोर्वागिभिर्विभ्रंशोऽनुष्रहः कृतः ॥ ४० ॥ साधूनां समिवत्तानां सुतरां मत्कृतात्मनाम् ॥ दर्शनान्नो भवेद्वंधः पुंसोऽक्णोः सिवतुर्यथा ॥४१॥ तद्ग्चतं मत्परमौ
नलक्वर सादनम् ॥ संजातो मिय भावो वामीप्तितः परमो भवः ॥ ४२ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्युक्तौ तो परिकम्य प्रणम्य च पुनः पुनः ॥ बद्धोलूखलमामंत्र्य जम्मतुर्दिशमुत्तराम् ॥ ४३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधे पूर्वाधे नारदशापो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ श्रीशुक

नः अस्मदो द्वयोश्रेति द्विवचनस्थाने बहुवचनम् । अस्मत्संगिनां सर्वेषामपीति बहुवचनं वा । तव निवासभूतं यज्जगत्तस्य प्रणामे । त्वित्रवासभूतिमित बहुमानेन जगतः प्रणामे शिरोऽस्त्वित्यर्थः । भवत्तनुनां भवतो मूर्तीनाम् ॥ ३८ ॥ संकीर्तितः संस्तुतः ॥३९॥ वाग्मिनं ह्यन्यो जुपतो जोष्यानित्यादिभिः श्रीविश्रंशह्रपोऽनुग्रहः कृत इति ॥४०॥ युक्तमेवैतदित्याह । साधूनां स्वधमेवितनां समचित्तानामात्मविदां सुतरां मत्कृतात्मनां मय्यपितचित्तानां तेषां कृपातिरेकात्सुतरामित्युक्तं सवितुर्दर्शनादच्णोर्यथा वंधो न भवेत्तद्वत् ॥४१॥ प्राधान्यादेकस्य संबोधनम् । हे नलक्क्षर ! युनां तत्त्वस्मात्सादनं स्वित्रकेतं मत्परमौ संतौ गच्छतम् । वां युवयारपेक्षितो मयि प्रेमा जात एव । अभवः न भवो यस्मिन्सः ॥४२॥ बद्घोत्युखलं बद्धमृखलं यस्मिस्तम् ॥४३॥ इति श्रीमद्भागवते

113811

दशमस्कंधे पूर्वार्धे टीकायां दशमोऽज्यायः ॥१०॥ एकादशे समागत्य बृंदावनमथार्भकैः ॥ वत्सान्पालयताऽनेन हतौ वत्सवकासुरौ ॥ १ ॥ निर्घातो वज्रपात इति मयेन श्रंकिताः ॥१॥ तन्लच्यं प्रत्यक्षतः पुरतो इश्यमपि पतनकारणमविज्ञाय बश्रमुः ॥२ ॥ लच्चं कारणं दर्शयति । उल्ल्खलिमिति । श्रमकारणमाह । कस्येदं राक्षसादेः कर्म कृतो वा कारणादाश्चर्यमुन्पात इति कातरा भीताः संतो बश्रमुरित्यर्थः ॥३॥ मध्यमेन बृक्षयोर्मध्यगतेन । न केवलमेतावत् । बृक्षाभ्यां निर्गतो दिव्यो पुरुपावष्यचन्त्रमहि दृष्टवंतो वयमिति ॥४॥ केवलं तार्किका न जगृदुरेव अन्ये तु संदेहयुक्त-

उवाच ॥ गोपा नंदादयः श्रुत्वा द्रुमयोः पततो रवम् ॥ तत्राजग्मुः कुरुश्रेष्ठ निर्घातभयशंकिताः ॥ १ ॥ भूम्यां निपतितौ तत्र ददृशुर्यमलार्जुनौ ॥ बभ्रमुस्तदविज्ञाय लच्यं पतनकारणम् ॥ २ ॥ उल्लखलं विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं च वालकम् ॥ कस्येदं कुत आश्चर्यमुत्पात इति कातराः ॥ ३ ॥ बाला ऊचुरनेनेति तिर्यग्गतमुल्खलम् ॥ विकर्षता मध्यगेन पुरुषावण्यचद्महि ॥ ४ ॥ न ते तदुक्तं जगृहुर्न घटेतेति तस्य तत् ॥ वालस्योत्पाटनं तर्वोः केचित्संदिग्धचेतसः ॥ ५॥ उल्खलं विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं स्वमात्मजम् ॥ विलोक्य नन्दः प्रहसद्भदनो विमुमोच ह ॥६॥ गोपीभिः स्तोभितो नृत्यद्भगवान्बालवत्कचित् ॥ उद्गायति कचिन्मुग्धस्तद्वशो दारुयंत्रवत् ॥७॥ विभितं कचिदाज्ञतः पीठकोन्मानपादुकम् ॥ वाहुचेपं च कुरुते स्वानां च प्रीतिमावहन् ॥ ८ ॥ दर्शयंस्तिद्वदां लोक आत्मनो भृत्यवश्यताम् ॥ त्रजस्योवाह वै हर्षं भगवान्वालचेष्टितैः ॥ ९ ॥ क्रीणीहि भो फलानीति श्रत्वा सत्वरमच्युतः ॥ फलार्थी धान्यमादाय ययौ सर्वफलपदः ॥ १० ॥ फलविकयिणी तस्य च्युतधान्यं करद्वयम् ॥ फलैरपूरयद्रत्नैः फलभांड-मपूरि च ॥ ११ ॥ सरित्तीरगतं कृष्णं भग्नार्जुनमथाह्वयत् ॥ जन्मर्ज्ञमद्य भवतो वित्राभ्यां देहि गाः शुचिः ॥१२॥ पश्य पश्य वयस्यांस्ते मातृमु-ष्टान्स्वलंकृतान् ॥ त्वं च स्नातः कृताहारो विहरस्व स्वलंकृतः ॥ १३ ॥ नोपयातां यदाहूतौ कीडासंगेन पुत्रकौ ॥ यशोदां प्रेषयामास रोहिणीं पुत्रवत्सलाम् ॥ १४ ॥ क्रीडंतं सा सुतं बालैरितवेलं सहाग्रजम् ॥ यशोदाऽजोहवीत्कृष्णं पुत्रस्नेहस्नुतस्तनी ॥ १५ ॥ कृष्ण कृष्णारिवं-दाच तात एहि स्तनं पिब ॥ अलं विहारैः चुत्क्षांतः क्रीडाश्रांतोऽसि पुत्रक ॥ १६ ॥ हे रामागच्छ ताताशु सानुजः कुलनंदन ॥ प्रातरेव कृताहारस्तद्भवान्भोक्तमईति ॥ १७ ॥ प्रतीक्तते त्वां दाशाई भोच्यमाणो त्रजाधिपः ॥ एह्यावयोः प्रियं धेहि स्वगृहान्यात वालकाः ॥ १८ ॥ इत्थं यशोदा तमशेषशें खरं मत्वा सुतं स्नेहनिबद्धधीर्नृप ॥ हस्ते गृहीत्वा सह राममच्युतं नीत्वा स्ववाटं कृतवत्यथोदयम् ॥ १९ ॥ श्रीशुक चित्ता बभवुरिति ॥५॥ भगवन्मायाविमोहितस्य नंदस्याचरितमाह । उल्खलमिति ॥६॥ ज्ञास्यंते मामिति शंकमानोऽतीव बाल्यमनुकरोति स्म तदाह । गोपीभिरिति । स्तोभितः करतालादिना श्रोत्साहितः ॥७॥ इदमानयेत्याञ्चस आनेतुमसमर्थ इव विभित्तं केवलं पीठादि । वाहुचेपं करचालनं च । तिहिदां चेति चकारान्वयः ॥ ८ ॥ तदैश्वयं विदंति ये तेपाम्। एवं व्रजस्य हर्पमुवाहेति ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १८ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १८ ॥ १० मंतुर्मतः कुष्णेन यंत्रिताः ॥ स्वतंत्रा इव नंदाद्या मंत्रमेतममंत्रयन् ॥१॥ ब्रजकार्यं गोकुलस्य

श्रीवरो

अ०११

हितकृत्यम् ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ विषदं वीनां पक्षिणां पदं विहारस्थानम् । वियन्नभः । विगतप्रतिष्ठं वा ॥ २४ ॥ अन्यतमो वा कश्चिद्वारुः । अच्युतेनैव रक्षणमासीत् ॥ २५ ॥ अरिष्टोऽनर्थः । इतः स्थानात् ॥ २६ ॥ पश्च्यं पश्चभ्यो हितम् । नवानि काननान्यवांतराणि विद्यन्ते यस्मिस्तत् ॥२७॥२८॥ एकिथयो विप्रतिपक्षरहिताः । वजान् शकटच्युहान् । रूढाः शकटादिष्वारोपिताः परिच्छदा यैस्ते ॥ २९ ॥ यत्ताः कृतप्रयत्नाः ॥३०॥३१॥ नृत्नैः कुचगतैः कुंकुमैः कांतिर्यासां ताः । नृत्नेषु कुचेषु यत्कुंकुमं तेन कांतिर्यासामिति वा ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ उवाच ॥ गोपवृद्धा महोत्पाताननुभूय बृहद्वने ॥ नन्दादयः समागम्य व्रजकार्यममंत्रयन् ॥ २०॥ तत्रोपनन्दनामाऽऽह गोपो ज्ञानवयोऽधिकः ॥ देशकालार्थतत्त्वज्ञः प्रियकुद्रामकृष्णयोः ॥२१॥ उत्थातव्यमितोऽस्माभिगोंकुलस्य हितैषिभिः ॥ आयांत्यत्र महोत्पाता बालानां नाशहेतवः ॥२२॥ मुक्तः कथंचिद्राक्षस्या बालघ्न्या बालको ह्यसौ ॥ हरेरनुग्रहान्नूनमनश्रोपरि नापतत् ॥ २३॥ चक्रवातेन नीतो ५ देत्येन विपदं वियत् ॥ शिलायां पतितस्तत्र परित्रातः सुरेश्वरैः ॥ २४ ॥ यत्र म्रियेत द्रुमयोरंतरं प्राप्य बालकः ॥ असावन्यतमो वापि तदप्यच्युतरक्षणम् ॥ २५ ॥ यावदौ-त्पातिकोऽरिष्टो त्रजं नाभिभवेदितः ॥ तावद्वालानुपादायं यास्यामोऽन्यत्र सानुगाः॥ २६ ॥ वनं वृन्दावनं नाम पशव्यं नवकाननम् ॥ गोपगोपी-गवां सेव्यं पुण्याद्रितृणवीरुधम् ॥ २७ ॥ तत्तत्राद्यैव यास्यामः शकटान्युंक्त मा चिरम् ॥ गोधनान्यग्रतो यांतु भवतां यदि रोचते ॥२८॥ तच्छु-त्वैकिथयो गोपाः साधु साध्विति वादिनः ॥ त्रजान्स्वान्सवान्समायुज्य ययू रूढपरिच्छदाः ॥ २९ ॥ वृद्धान्वालान्स्त्रियो राजन्सर्वोपकरणानि च ॥ अनःस्वारोप्य गोपाला यत्ता आत्तशरासनाः ॥३०॥ गोधनानि पुरस्कृत्य शृंगाण्यापूर्य सर्वतः ॥ तूर्यघोषेण महता ययुः सह पुरोहिताः ॥ ३१ ॥ गोप्यो रूढरथा नूत्नकु चकुंकु मकांतयः ॥ कृष्णलीला जगुः शीता निष्ककंट्यः सुवाससः ॥३२॥ तथा यशोदारोहिण्यावेकं शकटमास्थिते ॥ रेजतुः कृष्णरामाभ्यां तत्कथाश्रवणोत्सुके ॥ ३३ ॥ वृन्दावनं संप्रविश्य सर्वकालसुखावहम् ॥ तत्र चकुर्वजावासं शक्टैरर्धचन्द्रवत् ॥३४॥ वृंदावनं गोवर्धनं यमुनापुलिनानि च ॥ वीद्यासीदुत्तमा प्रीती राममाधवयोर्नृप ॥ ३५ ॥ एवं त्रजौकसां प्रीतिं यच्छंतौ बालचेष्टितैः ॥ कलवाक्यैः स्वकालेन वत्स-पार्टी बभूवतुः ॥ ३६ ॥ अविदूरे त्रजभुवः सह गोपालदारकैः ॥ चारयामासतुर्वत्सान्नानाकीडापरिच्छदौ ॥ ३७ ॥ कि विद्वादयतो वेणुं चेपणैः क्षिपतः कवित् ॥ कवित्पादैः किंकिणीभिः कवित्कृत्रिमगोवृषैः ॥ ३८ ॥ वृषायमाणौ नर्दतौ युयुधाते परस्परम् ॥ अनुकृत्य रुतैर्जेत्ँश्चेरतुः प्राकृतौ यथा ॥ ३९ ॥ कदाचिद्यमुनातीरे वत्सांश्रारयतोः स्वकैः ॥ वयस्यैः कृष्णबलयोजिघांसुर्देत्य आगमत् ॥ ४० ॥ तं वत्सरूपिणं वीच्य वत्सयूथगतं वजावासं गोकुलवसिवस्थानम् ॥३४॥३५॥ स्वकालेन तद्योग्यकालेन ॥३६॥ कौमारलीलां निरूपयित। अविद्र इत्यादिना ॥३७॥ क्षेपणैर्विन्वामलकादि क्षिपतो द्रे चालयतः । किंकिणीयुक्तैः पादैः क्षिपतस्ताडयतः । वत्सपाला एव दित्राः कंवलादिपिहिता वृषरूपमनुकुर्वात तैः सह स्वयमपि तथैव वृषायमाणौ नदंतौ तदनुकारिशब्दान्कुर्वतौ युग्रधाते इत्यर्थः ॥३८॥ रुतैः शब्दै । जंतून्

भा.द.पू.

11291

इंसमयुरादीन् ॥ ३९ ॥ ४० ॥ मुग्ध इवाजानिवासदत्समीपमागमत् ॥ ४१ ॥ अपरपादाभ्यां सह लांगूलं यथा भवति तथा गृहीत्वा ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ सर्वेषां लोकानामेकौ मुख्यौ पालकौ प्रातराशः प्रातर्भोज्यमन्त्रं तत्सहितौ ॥४४॥ अभ्याशं समीपम् ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ राम आदिर्येपां ते न तु रामः ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ तुण्डयोश्चंच्चोः । वीरणवद्ग्रंथिन्णविशेषवत् । ५० ॥ समीडिरे तुष्हुबुः । आनकैः शंखैरन्यैश्र संरतवैः सह ॥५१॥ स्वस्थानमागतं प्राणमिव कृष्णं प्रणीय एकीकृत्य ॥५२॥ अतिप्रियेण प्रीत्या आदताः सादराः। प्रेत्यागतमिव लोकांतरादागतमिव। हरिः ॥ दर्शयन्बलदेवाय शनैर्मुग्ध इवासदत् ॥ ४१ ॥ गृहीत्वाऽपरपादाभ्यां सह लांगूलमच्युतः ॥ भामयित्वा कपित्थाग्रे पाहिणोद्गतजीवितम् ॥ स कपित्थैर्महाकायः पात्यमानैः पपात ह ॥ ४२ ॥ तं वीच्य विस्मिता बालाः शशंसुः साधु साध्विति ॥ देवाश्च परिसन्तृष्टा वभूवः पुष्पविषणः ॥४३॥ तौ वत्सपालको भूत्वा सर्वलोकैकपालको ॥ सप्रातराशौ गोवत्सांश्रारयंतौ विचेरतुः ॥४४॥ स्वं स्वं वत्सकुलं सर्वे पाययिष्यन्त एकदा ॥ गत्वा जलाशयाभ्याशं पाययित्वा पपुर्जलम् ॥ ४५ ॥ ते तत्र ददृशुर्वाला महासत्त्वमवस्थितम् ॥ तत्रसुर्वज्रनिर्भिन्नं गिरेः शृङ्गमिव च्युतम् ॥ ४६ ॥ स वै बको नाम महानसुरो बकरूपधृक् ॥ आगत्य सहसा ऋष्णं तीच्णतुण्डोऽग्रसद्वरी ॥४७॥ ऋष्णं महावक्रग्रस्तं हृष्ट्रा रामादयोऽर्भकाः ॥ वभव-रिद्रियाणीव विना प्राणं विचेतसः ॥४८॥ तं तालुमुलं प्रदहन्तमिवद्गोपालसृनुं पितरं जगदुगुरोः॥ चच्छर्द सद्योऽतिरुपाक्षतं वकस्तुंडेन हन्तुं पुन-रभ्यपद्यत ॥ ४९ ॥ तमापतन्तं स निगृह्य तुण्डयोदींभ्यां वकं कंससखं सतां पतिः ॥ पश्यत्यु वालेषु ददार लीलया मुदावहो वीरणविह्वोकसाम ॥ ५० ॥ तदा बकारिं सुरलोकवासिनः समाकिरन्नन्दनमिन्नकादिभिः ॥ समीडिरे चानकशंखसंस्तवैस्तदीच्य गोपालसुता विसिस्मिरे ॥ ५१ ॥ मुक्तं बकास्यादुपलभ्य बालका रामादयः प्राणिमवैद्रियो गणः ॥ स्थानागतं तं परिरभ्य निर्वृताः प्रणीय वत्सान्त्रजमेत्य तज्जुगुः ॥ ५२ ॥ श्रुत्वा तिद्वस्मिता गोपा गोप्यश्चातिप्रियाद्दताः ॥ प्रेत्यागतिमवौत्सुक्यादैक्षन्त तृषितेक्षणाः ॥ ५३॥ अहो बतास्य बालस्य बहवो मृत्यवोऽभवन् ॥ अप्या-सीद्विपियं तेषां कृतं पूर्वं यतो भयम् ॥ ५४ ॥ अथाप्यभिभवन्त्येनं नैव ते घोरदर्शनाः ॥ जिघांसयैनमासाद्य नश्यन्त्यग्नौ पतंगवत् ॥५५॥ अहो ब्रह्मविदां वाचो नासत्याः संति कर्हिचित्।। गर्गो यदाह भगवानन्वभावि तथैव तत्।। ५६ ।। इति नन्दादयो गोपाः ऋष्णरामकथां मुदा ॥ कुर्वतो रममाणाश्च नाविंदनभववेदनाम् ॥ ५७ ॥ एवं विहारैः कौमारैः कौमारं जहतुर्वजे ॥ निलायनैः सेतुवनधैर्पर्कटोत्स्वनादिभिः ॥ ५८ ॥ इति श्रीम-द्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे वत्सबकवधो नामैकादशोऽध्यायः ॥११॥ श्रीशुक उवाच ॥ कचिद्रनाशाय मनो दधद्रजात्प्रातः समुत्थाय तृषितान्यतृप्तान्यमृतं पिवंतीवेक्षणानि येषां ते ॥५३॥ अहो बतेत्यादिश्लोकत्रयस्य नंदादय इत्यनेनान्वयः । अपि एवमपि तेषामेवानिष्टमासीत् । यतस्तैः पूर्वमन्येषां मयं कृतम् ॥ ५४ ॥ अभ घोरदर्शना अपि नाभिभवंति न धर्षयंति ॥५५॥ गर्गो यदाह तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते नारायणसमो गुणैरित्यादि ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ वत्सयूथगतं हत्वा वत्सदंभासुरं हरिः ॥ मुनियूथगतं

श्रीधरी

अ०१२

॥२०॥

प्रहितः । वकी पूतना । कथं व्यवस्य तदाह । अयं स्विति सार्घेन । एम तयोईयोः सोद्रयोः स्थाने एनं कृष्णं सबलं ससैन्यं वत्सतत्यालसहितं हिनिष्यामि ॥१४॥ नतु तथापि व्रजस्थास्तवविष्यं निर्मित्याह । एत इति । तिलापः कृतास्तिलोदकतया किन्पताः वर्ष्मस देहेषु । प्रजा एवासवो येपां ते तथा ॥ १५ ॥ सयोजनायामं योजनप्रमाणेन देव्वेण युक्तं च तन्महाद्रिवत्पीवरं च । व्यात्तं प्रसारितं गुहातुन्यमाननं यिस्मित्तत् ॥ १६ ॥ अद्भुतमिति यदुक्तं तद्द्यीयितुं विश्विनिष्ट । धरायामधरोष्ठो यस्य सः । जलदेपूत्तरोष्ठो यस्य सः । दर्याविवाननस्यातौ सृक्तिणी यस्य सः । किति विश्वानिल्य किन्धा यस्य सः । पर्रपानिल्य स्था । दववदीचणयोरुष्णः दाववद्विष्टित्यर्थः। पर्रपानिल्यास्थासौ दवेश्व-णोष्णश्च तथा ॥१७॥ वस्तुतोऽजगरमेव व्यात्ततुं दृष्ट्वा बृंदावनस्य श्रीः संपदेषेति आत्या मत्वा विपरीतं व्यात्ताजगरतुं द्वावदित्याहः । सत्यमिति । अर्ककरैरारकं चनमुत्तरोष्टवत्यव्यत । तस्य इति । सन्वकूटं सन्वाभासमिदं वा न वा तत्राप्यस्मत्संग्रसनाय व्यात्तं यद्वयालतुं तद्वदाचरित वा न वा ॥१९॥ निश्चितं तथेवेत्याहः । सत्यमिति । अर्ककरैरारकं चनमुत्तरोष्ट्वत्वव्यत । तस्य

घनस्य प्रांतच्छाययाऽरुणं रोधःस्थलमधरोष्ठवत्पत्रयत । पत्रयतेति सर्वत्रान्वेति ॥२०॥ स्र्किश्यामोष्ठप्रांताश्यां प्रतिस्पर्द्धेते तुल्यतया वर्तेते । नगोदरे गिरिद्यों । एतास्तुङ्गशृंगालयस्तस्य दंष्ट्राभिः स्पर्धमानाः ॥२१॥ आस्तृतायाममार्गो विस्तृतो दैर्घ्यवान्मार्गः । प्रतिगर्जित प्रतिस्पर्धते । एपां शृंगाणामंतर्गतं मध्यगतं ध्वांतमेतदंतराननमाननस्य मध्यं प्रतिगर्जित ॥२२॥ दावेनोष्णः खरो वातोऽयं तेन दावाण्निना दंग्धानां सन्वानां यो दुर्गन्धः । स एव सर्पान्तर्गतामिपगंधवद्भाति ॥२३॥ एवं संतमेवाजगरमन्यथोरप्रेच्य निर्भया ययुः । किं प्रसिता प्रसिष्यति। अनेन श्रीकृष्णेन हंत्रा। वकारेस्थातकमनीयं मुखम् ॥२४॥ अमृषा वस्तुतः सर्पवपुरसुर एव मृपायते स्वानां सर्पसाद्ययगोचरत्वेन प्रतीयते इति तानिरोद्धं वारियतुं यावन्मनो दथे तावत्प्रविष्टा इत्युत्तरेणान्वयः ॥२५॥ तावत्प्रविष्टा एव केवलं न तु तेन गीर्णा गिलिताः । जीर्णा इति पाठेऽपि स एवार्थः । कथंभूतेन हतयोः स्वक्योरंतं स्मरत्यनुध्यायतीति तथा तेन अतएव वकारेः श्रीकृष्णस्य प्रवेशं प्रतीक्षमा-

श्रीधरी

अ०१२

1.201

णेन ॥२६॥ स्वकरादवच्युतान्विनिःसृतान् । विस्मितः सन्कृत्यं किमत्रेत्यादि विचित्य तत्रोषायं ज्ञात्वा स्वयमप्यविशदित्यन्वयः ॥२७॥ कथं विचित्य। अस्य जीवनममीषां च विहिसनमिति द्वयं वै निश्चितं कथं न स्यादिति ॥२८॥ घनच्छदा मेघांतरिताः। कौणपाशिनो राक्षसाः। कौणपो निर्ऋतिस्तदीया इति वा ॥२९॥ चूर्णीकर्तुमिच्छोस्तस्य गले आदावेव तरसा वृद्धे अवर्धत ॥३०॥ निरुद्धो मुखादीनां मार्गभुतः वंठो यस्यास्ति तस्योद्गीर्णदृष्टेर्वहिनिर्गतलोचमस्यांतरंगे देहमध्ये पूर्णः परिभृतो मुर्धन् मुर्धनि ब्रह्मरंध्रं निर्मिद्य बहिर्विनिर्गतः ॥ ३१ ॥ प्राणेष्विद्वियेषु । स्वयाऽसृतवर्षिण्या दृष्ट्यैव ॥३२॥ अहिदेहे स्थितं शुद्धसत्त्वमयं ज्योतिर्निर्गत्य खेऽवस्थितं तस्मिन्नीशे विवेश ॥ ३३ ॥ स्वकृतः स्वकार्यकृतः श्रीकृष्णस्यार्हणमकृताकुर्वत पूजामकुर्वन् । सुगाः सुष्ठ गायंतीति गंधर्वादयः ॥३४॥ किंच तेषां यान्यद्भतस्तोत्रादीनि तेषां नैकोत्सवा ये मंगलस्वनास्तान्स्वधाम्नोऽन्ति समीपे अत्वाऽजो ब्रह्माऽचिरादागत ईशस्य श्रीकृष्णस्य महि महिमानं दृष्टा वेशनं इतस्वकांतस्मरणेन रक्षसा ॥ २६ ॥ तान्वीच्य ऋष्णः सकलाभयप्रदो ह्यनन्यनाथान्स्वकरादवच्युतान ॥ दीनांश्च मृत्योर्जठरामिघासान्यू-णार्दितो दिष्टकृतेन विस्मितः ॥ २७ ॥ कृत्यं किमत्रास्य खलस्य जीवनं न वा अमीषां च सतां विहिंसनम् ॥ द्वयं कथं स्यादिति संविचिंत्य तज्ज्ञा-त्वाऽविशत्तं डमशेषद्दभ्वरिः ॥ २८ ॥ तदा घनच्छदा देवा भयाद्धाहेति चुकुशुः ॥ जह्षुर्ये च कंसाद्याः कौणपास्त्वघवांधवाः ॥ २९ ॥ तच्छुत्वा भगवान्कृष्णस्त्वव्ययः सार्भवत्सकम् ॥ चूर्णीचिकीर्षोरात्मानं तरसा ववृधे गले ॥ ३०॥ ततोऽतिकायस्य निरुद्धमार्गिणो ह्यद्गीर्ण्दृष्टेर्भमतिस्त्वत-स्ततः ॥ पूर्णोऽन्तरंगे पवनो निरुद्धो मूर्द्धन्विनिष्पाट्य विनिर्गतो बहिः ॥ ३१ ॥ तेनैव सर्वेषु बहिर्गतेषु प्राणेषु वत्सान्सुहृदः परेतान् ॥ दृष्टचा स्वयोत्थाप्य तदन्वितः पुनर्वक्त्रान्मुकुंदो भगवान्विनिर्ययौ ॥३२॥ पीनाहिभोगोत्थितमद्भतं महज्ज्योतिः स्वधान्ना ज्वलयहिशो दश ॥ प्रतीच्य स्वेऽ-वस्थितमीशनिर्गमं विवेश तिरमिन्मिषतां दिवीकसाम् ॥ ३३ ॥ ततोऽतिहृष्टाः स्वकृतो कृतार्हणं पुष्पैः सुरा अप्सरस्थ नर्तनैः ॥ गीतैः सुरा वाद्य-धराश्च वाद्यकैः स्तर्वेश्च विप्रा जयनिः स्वनैर्गणाः ॥ ३४ ॥ तद्द्वतस्तोत्रसुवाद्यगीतिकाजयादिनैकोत्सवमंगलस्वनान् ॥ श्रत्वा स्वधाम्नों उत्यज आ-गतोऽचिरादृष्ट्रा महीशस्य जगाम विस्मयम् ॥ ३५ ॥ राजन्नाजगरं चर्म शुष्कं वृंदावनेऽद्भतम् ॥ त्रजौकसां बहुतिथं वभूवाकीडगह्वरम् ॥ ३६ ॥ एतत्कौमारजं कर्म हरेरात्माहिमोक्षणम् ॥ मृत्योः पौगंडके बाला दृष्टोचुर्विस्मिता ब्रजे ॥ ३७ ॥ नैतिद्विचित्रं मनुजार्भमायिनः परावराणां परमस्य वेधसः ॥ अघोऽपि यत्स्पर्शनधौतपातकः प्रापात्मसाम्यं त्वसतां सुदुर्लभम् ॥ ३८ ॥ सक्रद्यदंगप्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीं ददौ गतिम् ॥ स विस्मयं प्रापेति ॥३५॥ बहुतिथं बहुकालम् । आबीडगह्वरं क्रीडार्थं महाबिलम् ॥३६॥ अन्यचातिचित्रं वृत्तमित्याह । एतदिति । कौमारं पंचमाव्दांतं पौगंडं दशमावि ॥ कैशोरमापंचदशा-द्यीवनं तु ततः परम् ॥ हरेः कौमारजं पंचमाब्दकृतं कर्म तदैव दृष्ट्वा पौगंडके पष्ठेऽब्दे बाला अद्यैतद्वचिमत्यूचः। किं तत्कर्म। मृत्योः सकाशादात्मनामहेश्र मोक्षणम्। आत्मनां प्रसिद्धान्मित्योर-हेस्तु संसारतक्षणात् । अघासुरस्य ज्योतिषः श्रीकृष्णे प्रवेशमपि तदा दृष्टं कथितवंत इत्यर्थः ॥३७॥ नैतद्विचित्रमिति । कि तदित्यपेक्षायामाह । अघोऽपीति । आत्मसाम्यं स्वसमानरूपताम् ॥३८॥ वस्यांगं मुर्तिस्तस्य प्रतिमा प्रतिकृतिस्तत्रापि केवलं मनोमयी साऽपि बालादंतराहिता सती भागवतीं गतिं द्दौ।प्रह्लादादिस्यः म एव साज्ञातस्वयमंतर्गतः। कि पुनः। नित्या चासावात्मसु- गिरशा

सातुभृतिश्व तयाऽभितो च्युदस्ता माया येन सः ॥३९॥ येन श्रवणेन निगृहीतं वशीकृतं चेतो यस्य सः ॥ ४० ॥ कालांतरे कौमारे कृतं पौगंडके कथं ज्ञात्शोचुरित्यर्थः ॥४१॥४२॥४३॥ तेन यः स्मारितोऽनंतस्तेन हतान्यांखलेंद्रियाणि यस्य सः तथाभृतोऽपि कथंचिन्नन्धविद्दृष्टिः । हे भागवतोत्तमोत्तम ! हे शौनक ॥ ४४ ॥ इति दशमेपूर्वार्घे टोकायां द्वादशोऽष्यायः ॥१२॥ त्रयोदशेऽहरद्ब्रक्षा वत्सान्पालांश्र मायया ॥ तदा तत्सर्वरूपोऽव्दं कृष्णः पूर्ववदाचरत् ॥१॥ नृतनयसि नव्यवत्करोपि ॥१॥ तथा हि सारभृतां सारग्राहिणामयं निसर्गः स्वभावः । कोऽसौ । अच्युतस्य वार्ता प्रतिक्षणं साधु नव्यवद्भवतीति यत्सः । विटानां स्त्रणानां स्त्रियाः कामिन्या वार्तेव।कथंभूतानामपि सताम्। या अच्युतवार्तेवार्थो येषां तानि वाणीश्रृतिचेतांसि येषां तथाभृता-एव नित्यात्मस्खानुभृत्यभिव्युद्स्तमायों अतर्गतो हि कि पुनः ॥ ३९ ॥ सृत उवाच ॥ इत्थं द्विजा यादवदेवदत्तः श्रत्वा स्वरानुचरितं विचित्रम् ॥ पप्रच्छ भयोऽपि तदेव पुण्यं वैयासिकं यन्निगृहीतचेताः॥ ४० ॥ राजोवाच ॥ ब्रह्मन्कालांतरकृतं तत्कालीनं कथं भवेत् ॥ यत्कौमारे हरिकृतं जगुः पौगंडके उर्भकाः ॥ ४१ ॥ तदुबहि मे महायोगिन्परं कौतूहलं गुरो ॥ नूनमेतद्धरेरेव माया भवति नान्यथा ॥ ४२ ॥ वयं धन्यतमा लोके गुरोऽपि क्षत्रबंधवः ॥ यत्पिबामो मुहुस्त्वतः पुण्यं कृणष्कथामृतम् ॥ ४३ ॥ सूत उवाच ॥ इत्थं स्म पृष्टः स तु वादरायणिस्तत्स्मारितानंतहृताखिलेंद्रियः ॥ कुच्छात्पुनर्रब्धबहिर्देशिः शनैः प्रत्याह तं भागवतोत्तमोत्तम ॥४४॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे ऽघासुरवधो नाम द्वादशो ऽध्यायः ॥ १२ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ साधु पृष्टं महाभाग त्वया भागवतोत्तम ॥ यन्नतनयसीशस्य शृष्वत्रपि कथां मुहुः ॥ १ ॥ सतामयं सारभृतां निसर्गा यदर्थवाणीश्रुतिचेतसामि ॥ प्रतिक्षणं नव्यवदच्युतस्य यिस्त्रिया विटानिमव साधु वार्ता ॥ २ ॥ शृणुष्वार्वाहतो राजन्निप गुह्यं वदामि ते ॥ न्युः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत् ॥ ३ ॥ तथा अवदनान्मृत्यो रचित्वा वत्सपालकान् ॥ सरित्पुलिनमानीय भगवानिदमववीत् ॥ ४ ॥ अही-ऽतिरम्यं पुलिनं वयस्याः स्वकेलिसंपन्मृदुलाच्छवालुकम् ॥ स्फुटत्सरोगंधहृतालिपत्रिकध्वनिप्रतिध्वानलसदुद्रमाकुलम् ॥५॥ अत्र भोक्तव्यमस्माभि-र्दिवारूढं ज्ञुधार्दिताः ॥ वत्साः समीपेऽपः पीत्वा चरंतु शनकैस्तृणम् ॥ ६ ॥ तथेति पायित्वांभो वत्सानारुद्धच शाद्वले ॥ मुक्त्वा शिक्यानि बुभुजः समं भगवता मुदा ॥ ७ ॥ कृष्णस्य विष्वकपुरुराजिमंडलैरभ्याननाः फुल्लहशो त्रजार्भकाः ॥ सहोपविष्टा विपिने विरेजुरछदा यथांभोरुतक-र्णिकायाः ॥ ८॥ केचित्पृष्पैर्दलैः केचित्पन्नवैरंक्करैः फलैः ॥ शिग्भिस्त्विग्भिर्दषद्भित्र बुभुजः कृतभाजनाः ॥९॥ सर्वे मिथो दर्शयंतः स्वस्वभोज्यरुचि नामिष ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥ भोजनिद्धानाय पुलिनं स्तीति । अहो इति । स्वीयानां केलीनां संपदो विद्यंते यस्मिस्तत् । मृदुला अच्छा बालुका यस्मिस्तत् । किंच स्फुटद्विकसत्सरः सरोज-बाहुन्येनोपचारतः सर एव विकसदित्युक्तम् । तस्य गंधस्तेन हृता आकृष्टा अलयः पत्रिणश्च ये तेषां के उदके ध्वनयस्तेषां प्रतिध्वानास्तैर्लसंतो द्वमास्तैराकुलं व्याप्तम् ॥५॥ दिवाहढं वेलाती-तैत्यर्थः ॥ ६ ॥ आरुद्ध्य संरुद्ध्य । शाद्वले हरिततृणे देशे ॥७॥ तदा ते विरेजुः । कृष्णस्य विष्वक् परितः पुरुराजिमंडलैर्बहुभिः पंक्तिमंडलैः सह नैरंतयंणोपविष्टाः । श्रीकृष्णामिमुखान्यान-नानि येषां ते । फुल्ल दशो विकसितनयनाः । कमलकर्णिकायाः परितः पत्राणि यथेति ॥ ८ ॥ पुष्पैस्तइलैः अन्येश्च पत्रैः कृतानि भाजनानि यैस्ते ॥९॥ रुचिं स्वादविशेषम् । अभ्यवज्ञह्र र्बुसु-

श्रीघरो

37.023

जिरे। सद्देश्वराः श्रीकृष्णसिहताः ॥ १० ॥ यञ्चभ्रुगिप तेषु बुभुजे। बालानामिव केलिर्यस्य सः । तदाह । उद्रवस्त्रयोर्मध्ये वेणुं विश्रद्द्यदिति सर्वत्र संबध्यते। वाम इति कक्षपाण्योविशेषणम् । मसुणं स्निग्धं द्व्योदनकवलम् । तदुचितानि विन्वादिफलान्यंगुलिसंधिषु । कणिकेव सर्वाभिम्रखो मध्ये तिष्ठन् स्वस्य परित उपविष्टान् सुहृदः स्वैर्नर्मभिः परिहासवाक्यैः । स्वर्गे स्वर्गवासिनि जने मिषत्याश्चर्येण पश्यित सित लोके जनानां मध्ये बुभुजे ॥११॥१२॥ भीभयं भयद्देतुम्यो भयमस्यापास्य । यद्वा । अस्य विश्वस्य भियोऽपि भयं यः श्रीकृष्णः । आशाद्भोजनात् । अस्मिन्पादे अक्षराधिक्यमार्षम् ॥ १३ ॥ अद्रिषु तहरीषु । कुंजेषु लवादिपिहितोदरविवरेषु । गह्वरेषु संकटस्थानेषु ॥ १४ ॥ अंमोजन्मनः पद्माज्जनिर्यस्य स ब्रह्मा तदंवरे तस्मिन्नवसरे गत आगतस्ति अद्रं प्राप्तो वा मंजु मनोहरमन्यद्पि महित्वं महिमानं द्रव्हुं तस्य वत्सानितःस्थानाद्वत्सपांश्वान्यत्र नीत्वा स्वयं तिरोवभूव । प्रभवतः श्रीकृष्णस्य ॥१५॥ उभावपि वत्सान्वत्सपांश्व विचिकायान्वीश्वि-पृथक् ॥ हसंतो हासयंतश्चाभ्यवजहुः सहेश्वराः ॥ १० ॥ विभ्रद्वेणुं जठरपटयोः शृङ्गवेत्रे च कत्ते वामे पाणौ मसृणकवलं तत्फलान्यंगुलीषु ॥ तिष्ठनेमध्ये स्वपरिसुहृदो हासयत्रर्मभिः स्वैः स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञभुग्वालकेलिः ॥ ११ ॥ भारतैवं वत्सपेषु भुंजानेष्वच्युतात्मसु ॥ वत्सास्त्वंतर्वने दूरं विविशुस्तृणलोभिताः ॥ १२ ॥ तान्दृष्टा भयसंत्रस्तानूचे कृष्णोऽस्य भीभयम् ॥ मित्राण्याशान्मा विरमतेहानेष्ये वत्सकानहम् ॥ १३ ॥ इत्युक्त्वाऽद्रिदरीकुंजगह्वरेष्वात्मवत्सकान् ॥ विचिन्वन्भगवान्कृष्णः सपाणिकवलो ययौ ॥ १४ ॥ अंभोजन्मजनिस्तदंतरगतो मायाऽर्भ-कस्येशितुर्द्रेष्ट्रं मंजु महित्वमन्यद्पि तद्वत्सानितो वत्सपान् ॥ नीत्वा अन्यत्र कुरूद्वहांतरद्धात्खे अवस्थितो यः पुरा हृष्ट्रा अवासुरमोक्षणं प्रभवतः प्राप्तः परं विस्मयम् ॥१५॥ ततो वत्सानदृष्ट्वैत्य पुलिने अपि च वत्सपान् ॥ उभावपि वने कृष्णो विचिकाय समंततः ॥ १६॥ काप्यदृष्ट्वांतर्विपिने वत्सान्पालांश्र विश्ववित् ॥ सर्वं विधिकृतं कृष्णः सहसाऽवजगाम ह ॥१७॥ ततः कृष्णो मुदं कर्तुं तन्मातृणां च कस्य च ॥ उभयायितमात्मानं चक्रे विश्वकृद्विश्वरः ॥१८॥ यावद्वत्सपवत्सकाल्पकवपुर्यावत्करांघ्रचादिकं यावद्यष्टिविषाणवेणुदलशिग्यावद्विभूषांबँरम् ॥ यावच्छीलगुणाभिधाकृतिवयो यावद्विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरों अगवदजः सर्वस्वरूपो बभौ ॥१९॥ स्वयमात्मा अञ्चनगोवत्सान्ध्रतिवार्यात्मवत्सपैः ॥ क्रीडन्नात्मविहारेश्च सर्वातमा प्राविशदुव्रजम् ॥ २०॥ तत्तद्वस्तान्पृथङ्नीत्वा तत्तद्वोष्ठे निवेश्यः स ॥ तत्तदात्माऽभवद्राजंस्तत्तत्सद्म प्रविष्टवान् ॥ २१॥ तन्मातरो वेणुरवत्वरोत्थिता उत्थाप्य तवान् ॥१६॥ विधिकृतं ब्रह्मणा कृतम् ॥१७॥ उभयायितं वत्सतत्पालरूपेण वर्तमानिमत्यर्थः । अयं भावः। यदि तूष्णीमासे तिहं तन्मातृणां विषादः स्याद्यदि च तानेवानियध्यामि तिहं ब्रह्मणो मोहो न स्यादिति तदुभयत्रीतये तथा चक्रे इति ॥१८॥ तदेव दर्शयति । यावदिति । वस्सपानां वस्सकानां चान्पकं वपुःत्रमाणमनतिक्रम्य। एवम्रुपर्यपि योज्यम् । यदा । यावद्वत्सपादिवपुस्ता-वत्सर्वस्वरूपोऽजः कृष्णो बभावित्यर्थः । उत्तरत्राप्येवम् । सर्वे विष्णुमयं जगदिति प्रसिद्धा या गीस्तस्या अंगवत्सा गीरेवार्थस्वरूपेण प्रत्यक्षा यथा तथा वभूवेत्यर्थः ॥१९॥ एवं सर्वात्मा सन्त्रजं प्राविशत् । कथं स्वयमात्मेव प्रयोजकः । आत्मरूपान् गोवत्सानिति कर्मापि स्वयमेवेत्युक्तम् । आत्मरूपैवेत्सपैः प्रतिवार्ये प्रयोज्यकर्ताऽपि स्वयमेव आत्मिवहारैः क्रीडिश्निति क्रियापि कारकाण्यपि स्वयमेवेत्यर्थः ॥२०॥ तत्तदात्मा तत्तद्गोपबालरूपोऽभवत् । ततस्तत्तत्तसम प्रविष्टः ॥२१॥ गोपिकामोहमाह । तन्मातर इति । तन्मातरो वेणुरवेण त्वरयोत्थिताः सत्यः सुतानमत्वा परं ब्रह्मोव

॥२२॥

दोभिरुत्थाप्योदुद्ध पयःसुधासवं पय एव सुधावतस्वादु आसववनमादकं पाययामासुरित्यर्थः ॥२२॥ एवं यामयमेन तत्तत्कालकीडानियमेन सायं गतः प्राप्तः स्वाचिरतैः स्वस्याचिरतैः शोमनैराचरितैर्वा मातृः प्रहर्षयंस्ततस्ताभिरुन्मर्दनादिभिरुपलालित इति ॥२३॥ गवां मोहनमाह । गाव इति । पिनृता आहृताश्च ते संगताश्च तान् ॥२४॥ एतावतु वेपम्यं कृष्णस्यापि दुनिवारमासीदित्याह । गोगोपिनामिति । गवां गोपीनां चास्मिन्कुष्णे मातृता उपलालनादिरूपा पुरोवदेवासीत्कितु स्नेहद्धिकां विना । स्नेहिष्विमे दिश्वेष हत्यर्थः । आसु गोगोपीपु हरेस्तोकता च
बालभावनादि पूर्ववदेवासीत्कितु मायया विना । मयेयं माताऽहमस्याः पुत्र इति मोहं विनेत्यर्थः ॥२५॥ स्नेहिष्मेव दर्शयति । व्रजीकसामिति । यथा कृष्णे यशोदानंदने स्वपुत्रेम्योऽपि स्नेहाधिक्यं पूर्वमासीत् । इदानीं स्वतोकेष्विप तथैवावर्धतत्यर्थः । आ अब्दं यावत्संवत्सरम् । निःसीम यथा भवति ॥२६॥ एवमात्मा श्रीकृष्णो वत्सयो भृत्वा तत्रापि वत्सानां पालानां चिमेषेणातमानमात्मनाऽपालयन् क्रीडितवानित्यर्थः ॥२७॥ एतावत्यर्यंतं रामस्यापि मोह एवासीत्संवत्सगंते तु कथंचिज्ज्ञातवानिति दर्शयनाह । एकदेति । पंचपासु पंचसु वा पट्सु रात्रिषु हायनस्यापूरणीषु

दोभिः परिरम्य निर्भरम् ॥ स्नेहस्नुतस्तन्यपयः सुधासवं मत्वा परं ब्रह्म सुतानपाययन् ॥२२॥ ततो नृपोन्मर्रनमञ्जलेपनालंकाररक्षातिलकाशनादिभिः ॥ संलालितः स्वाचितिः प्रहर्षयन्सायंगतो यामयमेन माधवः ॥२३॥ गावस्ततो गोष्टमुपेत्य सत्वरं हुंकारघोपैः परिहृतसंगतान् ॥ स्वकास्वकान्वत्सतरानपाययन्मुहुर्लिहंत्यः स्रवदोधसं पयः ॥२४॥ गोगोपीनां मातृताऽस्मिन्सवां स्नेहिर्धिकां विना ॥ पुरोवदास्विप हरेस्तोकता मायया
विना ॥२५॥ ब्रजोकसां स्वतोकेषु स्नेहबल्ल्याव्दमन्वहम् ॥ शनैर्निःसीम ववृधे यथाकृष्णे त्वपूर्ववत् ॥२६॥ इत्थमात्मात्मनाऽऽत्मानं वत्सपालिमपेण
सः ॥ पालयन्वत्सपो वर्षं चिक्रीडे वनगोष्ठयोः ॥२०॥ एकदा चारयन्वत्सान्सरामो वनमाविशत् ॥ पंचपासु त्रियामासु हायनापूरणीष्वजः ॥२८॥
ततो विदूराचरतो गावो वत्सानुपत्रजम् ॥ गोवर्धनाद्रिशिरिस चरंत्यो दहशुस्तृणम् ॥२९॥ हृष्ट्राऽथ तत्स्नेहवशोऽस्मृतात्मा स गोत्रजोऽत्यात्मपदुर्गमार्गः ॥ द्विपात्ककुद्ग्रीव उदास्यपुच्छोऽगाद्धुंकृतैरास्रपया जवेन ॥३०॥ समेत्य गावोऽधो वत्सान्वत्सवत्योऽप्यपाययन् ॥ गिलंत्य इव चांगानि लिहंत्यः
स्वौधसं पयः ॥ ३१ ॥ गोपास्तद्रोधनायासमौध्यल्जोरुमन्युना ॥ दुर्गाध्वकृच्छतोऽभ्यत्य गोवत्सिर्दहशः सुतान् ॥ ३२ ॥ तदीक्षणोत्येमरसाप्छता-

पूरकतयाऽविशिष्टास्वित्यर्थः ॥२८॥ ततो दूरत एव गोवर्धनिशिखरे चरंत्यो गावो व्रजसमीपे चरतो वत्सान् दहशः ॥ २९ ॥ तदैव स गोवजो गवां कलापस्तत्स्नेहवशस्तेषां वत्सानां स्नेहेनाकृष्टोऽतएव न स्मृत आत्मा येन स जवेनोपव्रजमगात् । कथंभूतः । अत्यात्मपदुर्गमार्गः अतिकृति आत्मपान् गोपालान्यः सोऽत्यात्मपः तथा दुर्गो दुर्गमो मार्गो यस्य सः स च । तथा
यक्ताम्यांपद्भवां धावन् द्विपादिव प्रतीयमानः । ककुद्याकुश्चिता ग्रीवा यस्य सः । उदास्यपुच्छः उन्नमितान्यास्यानि पुच्छानि च येन सः । आसुप्याः सर्वतः भ्रवन्ति पर्यासि यस्य सः । आस्तुपया इत्यिप पाठे स एवार्थः । गोवज इत्यनेन वृपभादयोऽप्यगुरित्युक्तम् ॥३०॥ तत्र विशेषतो धेनूनां चेष्टितमाह । समेत्येति । गोवर्धनस्याधः । वत्सवत्यः पुनः प्रस्ता अपि ॥३१॥ रामेण
दृष्टं वत्सेषु गवां स्नेहातिश्यग्रुक्त्वा गोपानामिष दर्शयितुमाह । गोपा इति । तासांगवांरोधने य आयासस्तस्य मौद्येन मोध्रवेन लज्जया सहोरुमन्युना दुर्गमार्गजनितक्केशेन चाम्येत्य गोवत्सैः
सह सुतान् दृद्धः ॥३२॥ तत्रच तेषामीक्षणेनोद्गतो यः प्रेमरसस्तिस्मन्नाप्छता निमग्ना आशया येषां ते लज्जामन्युकृच्छिस्तानिष ताडियतुमागताः संतोऽपि गतमन्यवः प्रत्युत जातोऽनुरामो येषां

श्रीघरी

27.93

ते मूर्धनि व्राणिरविव्याणः परमां मुदमवाषुः ॥३३॥ कृच्छाचतोऽपगता निवृत्ताः। तेषां सुतानामनुस्मृत्योद्गच्छंत्यशृणि येषां ते ॥३४॥ प्रेमधेरीत्वं छ्यमितशयम् । मुक्तस्तनेष्वपत्येषु वीच्य हेतुमजानन्निवयत् ॥३५॥ चिंतांगेवाद । किमेदिति द्वाभ्याम् । वासुदेवे यथा पुरा प्रेम तथा स्वतोकेष्विप व्रजस्य प्रेम वर्धते किमेतद् द्भुतिमिति। किंच सात्मनो मत्सिहतस्य व्रजस्य मम तेषु प्रेमकारणं किमिति भावः ॥३६॥ केयं माया देवानां वा नारायणं वा असुराणां वा कृतो वा कस्मात्प्रयुक्ता तत्रान्यमाया न संभवति। यतो ममापि मोहो वर्ततेऽतः प्रायशो मत्स्वामिनः श्रीकृष्णस्यव
मायेमित्त्विति संभावयित ॥३७॥ सवयसान्सखीनिप वयुनेन ज्ञानमयेन चक्षुपा वैकुंटं श्रीवृष्णमेवापश्यत् ॥ २८ ॥ एवं कृष्णरूपान्सामान्यतो ज्ञात्वा कृष्णं पृष्टा कृष्णोपदेशेन विशेषतो ज्ञातवानित्याह । नैत इति । अयगर्थः । पाल्यमानास्तावद्वत्सा ऋषीणामंशाः पालाश्च देवानामंशा इति तावदहं वेदि । इदानीं तु न तथा किं त्वस्मिन् भिदाश्रयेऽपि त्वमेव भासि अतस्त्वं सर्वं पृथक्

शया जातानुरागा गतमन्यवोऽर्भकान् ॥ उदुह्य दोभिः परिरम्य मूर्धनि व्राणैरवापुः परमां मुदं ते ॥३३॥ ततः प्रवयसो गोपास्तोकाश्वेषसुनिर्वृताः॥ कृन्छान्छनेरुपगतास्तदनुस्मृत्युदश्रवः ॥ ३४ ॥ व्रजस्य रामः प्रेमधेंवींद्यौत्कंट्यमनुक्षणम् ॥ मुक्तस्तनेष्वपत्येष्वप्यहेतुविद्वित्त्त्त्त्त् ॥ ३५ ॥ किमेतदद्भुतिमव वासु देवेऽखिलात्मनि ॥ व्रजस्य सात्मनस्तोकेष्वपूर्वं प्रेम वर्धते ॥ ३६ ॥ केयं वा कुत आयाता देवी वा नार्युतासुरी ॥ प्रायो मायास्तु मे भर्तुनान्या मेऽपि विमोहिनी ॥ ३७ ॥ इति संचित्य दाशाहों वत्सान्सवयसानिष ॥ सर्वानाचष्ट वेढुंठं चन्नुषा वयुनेन सः ॥ ३८ ॥ नैते सुरेशा त्रम्यो न चैते त्वमेव भासीश भिद्राश्रयेऽपि ॥ सर्वं पृथक्तं निगमात्कथं वदेत्युक्तेन वृत्तं प्रभुणा वलोऽवेत् ॥ ३९ ॥ तावदेत्यात्मभूरात्ममानेन त्र्युटन्यनेहसा ॥ पुरोवदन्दं कीढंतं दहशे सकलं हिरम् ॥ ४० ॥ यावंतो गोकुले बालाः सवत्साः सर्व एव हि ॥ मायाशये शयाना मे नाचापि पुनरुत्थिताः ॥४१॥ इत एतेऽत्र कुत्रत्या मन्मायामोहितेतरे ॥ तावंत एव तत्रान्दं कीढंतो विष्णुना समम् ॥४२॥ एवमेतेषु भेदेषु चिरं प्यात्वा स आत्मभूः ॥ सत्याः के कतरे नेति ज्ञातुं नेष्टे कथंचन ॥ ४३ ॥ एवं संमोहयन्विष्णुं विमोहं विश्वमोहनम् ॥ स्वयेव माययाऽजोऽपि स्वयमेव विमोहितः ॥ ४४ ॥ तम्यां तमोवन्नेहारं खद्योताचिरिवाहनि ॥ महतीतरमायेश्यं निहंत्यात्मनि युंजतः ॥ ४५ ॥ तावत्सर्वे वत्सपालाः

विविच्य कथं वृत्तमिति वदेत्युक्तेन प्रश्रणा वक्त्रा निर्ममात्संचेपत एवोक्तं वृत्तं बलोऽवैद्वेदितवानित्यर्थः ॥ ३९ ॥ ततः किं वृत्तमित्यपेक्षायामाह। तावदिति। वर्षे जाते आत्मनो मानेन तुट्यनेहसा त्रुटिमात्रेण कालेन। सकलं सानुचरं हिर्द द्र्श ॥४०॥ दृष्ट्वा च व्यतर्कयदित्याह । यावंत इति द्वाभ्याम् । मे मायाशये मायातन्ये ॥४१॥ मन्मायामोहितेभ्य इतरे कुत्रत्याः ॥ ४२ ॥ इति वितर्कयन्त्रमुद्यदित्याह । एवमिति द्वाभ्याम् । एवमेतेषु मेदेषु चिरं ध्यात्वा स आत्मभृतित पाठः ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ननु मायाश्रयस्य तस्य कुतो मोह इत्यत आह । तम्यामिति । महामाया-विनि भगवत्यन्यमायाया आवरणविक्षेपकत्वाभावे दृष्टांतद्वयम् । तभ्यां तिमस्रायां राज्यां नैहारं हिमकणप्रभवं तम इव । तद्वितार्थोपसर्जनस्यापि तमसो नैहारमिति विशेषणं खांदसम् । तत्तमो यथा पृथगावरणं न करोति किंतु तत्रैव लीयते यथा च खद्योताचिरहिन पृथक् प्रकाशं न करोति । एवं महिति पुरुषे युंजतः पुंस इतरा नीचा माया तत्र न किंचित्करोति किंत्वात्मिन स्वस्मिन्ते एक्यं

। २३॥

सामर्थ्यं निहंतीति ॥४५॥ अन्यद्प्याश्यमाह । तावदिति । वत्सपालाः बत्साः पालाश्य सर्वे यष्टिविषाणाद्यवच ॥४६॥४७॥ श्रीवत्सप्रभायुक्तान्यंगदानि दोष्यु येषां रत्नमयानि कंत्रवित्रघा-राणि कंकणानि पाणिषु येपां ते च ते च ॥४८॥ तथा भृति बहुजन्मार्जितं पुण्यं तद्यक्तेर्जिनैरपितैः ॥ ४९ ॥ चंद्रिकाविशदस्मितयुक्तैः सहारुणगुणेन च वर्तमाना येऽपांगास्तैर्वीक्षितैः । स्वका-र्थानां स्वभक्तमनोरथानां रजःसन्वाम्यां स्रष्टपालका इव व्यव्द्वयंत । सन्वविद्ययदिमतेन पालका इव । रजीवदरुणगुणेन च स्रष्टार इव । तावकटाचैर्धातमाना इत्यर्थः ॥५०॥ आत्मा ब्रह्मा तदा-दिस्तंबपर्यन्तैः । अनेकाहैंरनेकाईणैः ॥५१॥ अजाद्याभिर्मायाविद्यादिमिविंभृतिभिः । महदादिभिरिति । महत्सत्रयोः पृथक्त्वाविवचया चतुर्विंशतितत्त्रेर्जगत्कारणैः ॥५२॥ कालादिमिश्च तत्स-हकारिभिः । तत्र कालः क्षोभकः । स्वभावः परिणामहेतुः। संस्कारो वासनाया उद्बोधकः । स्वमहिध्वस्तमहिभिर्भगवन्महिम्ना तिरस्कृतस्वातंत्र्यैरुक्तैः सर्वेरणिमाद्यैः ॥५३॥ सर्वेषां मृतिमत्त्वेऽपि विशेषमाह । सत्यज्ञानेति । सत्याश्च ज्ञानरूपाञ्चानंदरूपाञ्च तत्रापि तदेकमात्रा विजातीयसंभेदरहितास्तत्रापि चैकरसाः सदैकरूपा मूर्तयो येपां ते । यद्वा सत्यज्ञानादिमात्रैकरसं यद्व्यक्ष तदेव मूर्तयो पश्यतोऽजस्य तत्क्षणात् ॥ व्यदृश्यंत घनश्यामाः पीतकौशेयवाससः ॥ ४६ ॥ चतुर्भुजाः शंखचक्रगदाराजीवपाणयः ॥ किरीटिनः कुंडिलनो हारिणो वनमालिनः ॥ ४७ ॥ श्रीवत्सांगददोरत्नकंबुकंकणपाणयः ॥ नृपुरैः कटकैर्भाताः कटिसूत्रांगुलीयकैः ॥ ४८ ॥ अंविमस्तकमापर्णास्त्रलसी-नवदामिः ॥ कोमलैः सर्वगात्रेषु भूरिपुण्यवदर्षितैः ॥४९॥ चंद्रिकाविशदरमेरैः सारुणापांगवीक्षितैः ॥ स्वकार्थानामिव रजःसत्त्वाभ्यां स्रष्टपालकाः ॥ ५० ॥ आत्मादिस्तंबपर्यतैम् तिर्माद्भश्रराचरैः ॥ नृत्यगीताद्यनेकार्हैः पृथक्पृथगुपासिताः ॥ ५१ ॥ अणिमाद्यैमीहमभिरजाद्याभिविभृतिभिः ॥ चतुर्विशतिभिस्तत्त्वैः परीता महदादिभिः ॥ ५२ ॥ कालस्वभावसंस्कारकामकर्मगुणादिभिः ॥ स्वमहिध्वस्तमहिभिमू तिमद्भिरुपासिताः ॥ ५३ ॥ सत्यज्ञानानंतानंदमात्रैकरसमूर्तयः ॥ अस्पृष्टभूरिमाहात्म्या अपि ह्यपनिषदुदृशाम् ॥ ५४ ॥ एवं सकृदृदर्शाजः परब्रह्मात्मनोऽखिलान् ॥ यस्य भासा सर्वमिदं विभाति सचराचरम् ॥५५॥ ततोऽतिकुतुकोद्धत्य स्तिमितैकादशेंद्रियः ॥ तद्धाम्नाऽभूदजस्तूष्णीं पूर्देव्यंतीव पत्रिका ॥ ५६ ॥ इतीरेशेऽ-

येपामिति । अतएवोपनिपदास्मज्ञानं सेव दक् चलुर्येपां तेपामिप हि निश्चितमस्पृष्टभूमाहात्म्या न स्पर्शयोग्यं भूरि माहात्म्यं येपां ते तथाभूताः संतो व्यद्श्यंतित ॥ ५४ ॥ एवं सक्रदेकदैव द्दर्श । परत्रक्षणो निशेषणं यस्येति ॥५५॥ अतिक्कतुकेनाश्चर्येणोद्धृत्य दृष्टीः परावृत्य हंसपृष्ठे निपत्येति वा । क्रतुकशव्दे तृतीयायाश्कांदसो छक् । यद्वा । उद्बृत्य । इति चल्लेदः । अतिक्कतुकेन उद्बृत्यो विल्लोड्यो निपर्यस्तः स्विस्मिनिति यावत् । पाठांतरे त्वितिकृतुकेनोद्धृतः श्रुभितः तेपां धाम्माते जसा स्तव्धसर्वेन्द्रियो त्रक्षा तृष्णीं निश्चलोऽभूत्। अत्र दृष्टांतः । पूर्वे । त्रजाधिष्ठात्री काचिद्दे - वता तस्या आंत सभीपे प्रत्रिका चतुर्श्वीकृतकप्रतिमेव ॥५६॥ एवं मोहमग्रमजग्रुलहारेत्याह । इतीति । इरेशे इरा सरस्वती तस्या ईशे त्रक्षणि किमिद्मिति मुद्धति सित पश्चात्तद्दृष्टुमप्यनीशे सित परमोऽजः श्रीकृष्णः सपद्यजाजवनिकां मायारूपां तिरष्करिणीं ययाऽद्भुतं दिशितं तां चल्लाद्वादि तिरोधत्त। अपसारितवानित्यर्थः । अथवा अयंलोकाभिमानी ममैश्वर्यं द्रष्टुमयोग्य इति तस्योपरि मायां प्रसारितवानिति । क्व ग्रुद्धति सिति । अतक्यें तकांगोचरे निजोऽसाधारणो महिमा यस्य तिसमित्रिति मोहे हेतुकृतः । दर्शनायोग्यत्वाय त्रीणि विशेषणानि । स्वप्रमितिके स्वप्रमिति स्वः

तक्यें निजमहिमनि स्वप्रमितिके परत्राजातो अतिक्रिसन् मुखब्द्धकिमतौ ॥ अनीशे अपि दृष्ट् किमिदिमिति वा मुह्यति सति चछादाजौ ज्ञात्वा सपिद

श्रीधरी

अ०१३

,२३॥

प्रकाशं च तत्कं सुखं च यस्मिन् अतएवाजातः प्रकृतेः परत्र परस्मिन् । अतिकारसनमुखेन ब्रह्मा कैः श्रृतिशिरोभिधितिर्ज्ञानं यस्मिन्स्वरूपे ॥५७। अर्वाक् विहः प्रतिलब्धान्यक्षीणि येन सः। परेतवन्मृतो यदि कथंचित्पुनरुत्तिष्ठिति तथा दृष्टीर्नेत्राणि ॥५८॥ जनानामाजीव्यैद्धं मैराकीर्णम् । समाप्रियं संततान्यासमंतात्त्रियाणि यस्मिस्तत् ॥ ५९ ॥ तदाह । यत्रेति । नैसर्गदुर्वेराः स्त्रा-भाविकाः प्रतिकार्यवैरवंतोऽपि नराः सिंहादयश्च मित्राणीव यत्र सहैवासम् । अजितस्यावासेन द्वाः पलायिता रुट्तर्षादयः क्रोधलोभादयो यस्मात्तथाभृतं वृंदावनमपश्यदिति ॥६०॥ तत्र च पर-मेष्ठी ब्रह्मा इव पुरा पूर्ववदेव ब्रह्मा अच्छापस्यत् । कथंभृतम् । पशुपवंशशिशुत्वं नाट्यमुद्धहत् । नाट्यमित्यत्र हेतुः । अद्वयं च वत्सान्विचन्वत् एकं च सस्तीन् । अगाधवीधं च विचिन्वत् । अनंतं च परितो विचिन्वत् परं च शिशुत्वमुद्धहेत् । ब्रह्म च सपाणिकवलमिति नाट्यमेवोद्धहिद्दियर्थः ॥ ६१ ॥ निजधोरणतः स्ववाहनाच्यरेण वेगेनावतीर्य दंडवन्नत्वा चतुर्णां मुकुटानामग्रैरंघियुग्मं सृष्ट्वा मुद्श्रुसुजलैरानंदाश्रुरूपैः सुजलैरभिषेकमकरोदिति ॥६२॥ चिरस्य चिरं पादयोः पतन्नास्ते ॥६३॥ सवेपथुः सकंपः अतएव गहदया । अनुकरणमेतत्। इलया वाचा परमोऽजाजवनिकाम् ॥५७॥ ततोऽर्वाक्प्रतिलब्धाक्षः कः परेतवदुत्थितः ॥ ऋच्छादुन्मील्य वै दृष्टीराचष्टेदं सहात्मना ॥५८॥ सपद्येवाभितः पश्यन्दिशोऽ-पश्यत्पुरः स्थितम् ॥ वृन्दावनं जनाजीव्यद्भमाकीणं समाप्रियम् ॥५९॥ यत्र नैसर्गदुवैराः सहासन्नृमृगादयः॥ मित्राणीवाजितावासद्भृतरुट्तर्षकादिकम् ॥ ६०॥ तत्रोद्रहत्पशुपवंशशिशुत्वनाट्यं ब्रह्माद्वयं परमनंतमगाधबोधम् ॥ वत्सान्सखीनिव पुरः परितो विचिन्वदेकं सपाणिकवलं परमेष्ठचचष्ट ॥ ६१ ॥ दृष्ट्वा त्वरेण निजधोरणतो अवतीर्य पृथ्व्यां वपुः कनकदंडिमवानिपात्य ॥ स्पृष्ट्वा चतुर्मुकुटकोटिभिरंबियुग्मं नत्वा मुदश्रुसुजलैरक्नताभिषेकम् ॥ ६२ ॥ जत्थायोत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयोः पतन् ॥ आस्ते महित्वं प्राग्दष्टं स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः ॥ ६३ ॥ शनैरथोत्थाय विमृज्य लोचने मुकुन्दमुद्रीच्य विनम्रकंधरः ॥ कृतांजिलः प्रश्रयवान्समाहितः सवेपथुर्गद्गदयैलतेलया ॥६४॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधे पूर्वाधें त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ ब्रह्मोवाच ॥ नौमीड्य तेऽभ्रवपुषे तिहदंबराय गुंजावतंसपरिषिच्छलसन्मुखाय ॥ वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणुलद्द्यश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय ॥१॥ अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि ॥ नेशे महित्ववसितुं मनसाऽन्तरेण साक्षाचवैव ऐलतास्तीत् ॥ ६४ ॥ इति दशमपूर्वार्धे टीकायां त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ चतुर्दशेऽद्भृतं दृष्ट्वा पूर्वागंतुकिनश्रयम् ॥ अनीशः कर्तुमस्तौषीत्कृष्णं त्रह्मा विमोहितः ॥१॥ स्वकृतापराघेन मिया सकंपतया भगवन्मिहमानमनवगाहमानो यथादष्टस्त्ररूपमेव कीर्तयन्नाह । नौमीति । हे ईड्य स्तुत्य ! ते तुम्यं नौमि । द्वितीयार्थे चतुर्थ्यः । अथवा नौमीत्युक्त्वा प्रस्तुतस्य भगवतः कर्मत्वे ज्ञाते प्रयोजनापेक्षायामेवंभृतो भगवानेव प्रयोजनिमित तादथ्ये चतुर्थी । यद्वा तुभ्यं त्वामेव प्रसादियतुं त्वामेव स्तौमीत्यर्थः । अभ्रवद्वपुर्यस्य तस्मै । तिडद्वदंवरं यस्य तस्मै । गुंजाभिरवतंसौ कर्णभूषणे परिषिच्छं च वहीपीडं तैर्रुस-मुखं यस्य तस्मै । वन्याः सजो यस्य तस्मै । कवलादिभिर्रुचमितः श्रीः शोभा यस्य तस्मै । सृद् पादौ यस्य तस्मै पशुपस्यांगजाय ॥१॥ नतु नौमीति प्रतिज्ञाय कि स्वरूपानुवादमात्रं कियते अत आह । अस्यापीति ।भो देव! अस्यापि सुलभत्वेन प्रकाशितस्यापि तव वपुषोऽवतारस्य महि महिमानमवसितुं कोऽपि को ब्रह्मा अहमपि नेशे न शक्नोमि। यहा कश्चिद्पि नेशे न समर्थ आसीत् । सुलभत्वाय विशेषणद्रयम् । मदनुप्रदो ममानुप्रदो यस्मात्तन्मदनुप्रदं तस्य । किंच स्वेच्छामयस्य स्वीयानां भक्तानां यथा यथेच्छा तथा तथा भवतः । तहि किमिति ज्ञातुं न शक्यतेऽत आह । नतु मूतमयस्याचित्यशुद्धसः वात्मकस्य । यदाऽस्येवं तदा कथं पुनः साक्षात्तव केवलस्यात्मसुखानुभूतेरेव स्वसुखानुभवमात्रस्यावतारिणो गुणानीतस्य मिहमान-मंतरेण निरुद्धेनापि मनसा को वा ज्ञातुं समर्थो भवेत् । अथवा भूतमयस्यापि तु विराद्ध्यस्य तव त्वित्रयम्यस्य वपुषो मिहमानमेव।वसितुं कोऽपि नेशे तदा साक्षात्तवैवासाधारणस्य नियम्यनियंत्-मेदरिहतस्योक्तलक्षणस्यास्य मिहमानमविसतुं कोऽपि नेश इति किष्ठ वक्तव्यमित्यर्थः ॥ २ ॥ तर्ब्धज्ञाः कथं संसारं तरेयुरत आह । ज्ञान इति । उद्पास्य ईपद्ष्यकृत्वा सिद्धमुखरितां स्वत एव नित्यं प्रकटितां भवदीयवातां स्वस्वस्थान एव स्थितास्तरसिक्षिमात्रेण स्वत एव श्रुतिगतां श्रवणं प्राप्तां ततुवाङ्मनोभिनमंतः सत्कर्वतो ये जीवंति केवलं यद्यपि नान्यत्कृत्वित तैः प्रायशिक्षिलोक्त्यामन्येरिजितोऽपि त्वं जितः प्राप्तोऽसीति कि ज्ञानश्रमेणेत्यर्थः ॥ ३ ॥ भक्ति विना ज्ञानं तु नैव सिद्धच्चे दित्याह । श्रेयःस्तुतिमिति । श्रेयसामम्यद्यापवर्णलक्षणानां स्तुतिः स्वयणं यस्याः सरस इव निर्श्वराणां तो ते तव भक्तिसुद्स्य त्यवत्वा । श्रेयसां मार्गभृतामिति वा ।तेपां वलेशलः वलेश एवावशिष्यते। अयं भावः यथा अन्यप्रमाणं घान्यं परित्यज्ञातः कणहीनानस्युलघानवानावान्यानिवान्यान्यति तेषां न किचित्कलसेव भक्ति तुन्द्रीकृत्य ये केवलं वोधाय प्रयतंते तेषामपीति ॥४॥ भवत्येव ज्ञानं नान्यथेत्यत्र सदाचारं प्रमाणयति । पुरेति । हे भूमन्नपरिच्छिन्न ! इह लोके पूर्व योगिन्वोऽपि संतो योगौज्ञीनमप्राप्य पश्चान्वदिष्तिहास्त्वध्यपिता लौकिवयपिता लौकिवयपिता लौकिवयपिता लौकिवयपिता लौकिवयपिता लोकिवयपिता विश्वयपिता विश्वयपिता लिक्षाच्यार विर्वति । विश्वयपिता स्वर्यपिता विश्वयपिता लौकिवयपिता लोकिवयपिता विश्वयपिता विश्वयपिता स्वर्याना विष्वयपिता स्वर्यपिता स्वर्यापिता स्वर्याप्त विष्वयपिता स्वर्याप्त विर्वते पर्त्वा ।

किमुतात्मसुखानुभूतेः ॥ २ ॥ ज्ञाने प्रयासमुद्रपास्य नमंत एव जीवंति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् ॥ स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभियं प्रायशोऽजितजितोऽप्यिस तेस्विलोक्याम् ॥ ३ ॥ श्रेयःसुतिं भक्तिमुद्रस्य ते विभो क्किश्यंति ये केवलवोधलब्धये ॥ तेपामसो क्केशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूलतुषावधातिनाम् ॥ ४ ॥ पुरेह भूमन्बहवोऽपि योगिनस्त्वद्पितेहा निजकर्मलब्धया ॥ विद्युद्धय भक्त्यैव कथोपनोत्तया प्रपेदिरेंऽजोऽ च्युत ते गतिं पराम् ॥ ४ ॥ तथापि भूमन्मिहमाऽगुणस्य ते विबोद्धमर्हत्यमलांतरात्मिः ॥ अविकियात्स्वानुभवादरूपतो ह्यनन्यवोध्यात्मतया न चान्यथा ॥ ६ ॥ गुणात्मनस्तेऽपि गुणान्विमातुं हितावतीर्णस्य क ईशिरेऽस्य ॥ कालेन यैर्वा विमिताः सुकल्पेर्भूपांसवः स्वे मिहिका द्युभासः

कथोपनीतया कथया त्वत्समीपं प्रापितया भक्त्येव विद्युष्यात्मानं ज्ञात्वा अंजः सुखेनैव ते परां गित प्राप्ताः ॥५॥ एवं तावत्सगुणितर्गुणयोरुभमोरिप ज्ञानं दुर्घटिमिति त्वत्कथाश्रवणिदिनैव त्वप्रा[सर्नान्यथेत्युक्तम्। इदानीं यद्यप्रभयोरिवशेषेण दुर्ज्ञेयत्वयुक्तं तथापि गुणातीतस्य ज्ञानं कथंचिद्धतेच्च त्वाचित्यानंतगुणत्वादिति क्लोकद्वेम स्तौति। तथाऽपीति । हे भूमन्वपरिच्छिन्नगुणस्य ते मिहमा अमलैरंतरात्मिभः प्रत्याहर्तेद्वियंविवोद्धं बोधगोचरीभवितुमहिति योग्यो भवित । अथवा विवोद्धं ज्ञातुमहिति। अर्धते शक्यत इत्यर्थः। यद्वा। मिहमेति मिहमानं किथद्ववोद्धमहितीत्यर्थः । कथम् । स्वानुभवादात्माकारातःकरणसाक्षात्कारात् । नन्वंतःकरणसि सिवकारभेव विवयीकरोतीति कथमात्माकारता तस्येत्यत आह । अविक्रियादिति । विक्रियाविशेषाकारस्तद्रहितात् । विशेषपित्याग एवात्माकारतेत्यर्थः । नन्वंतःकरणसाक्षात्कारविषयत्वेनात्मत्वप्रसंगः स्यादत आह । अरूपत इति । रूपं विषयः अविषयत्व मेवात्मनो न फलविषयत्वमतो नायं
दोष इति भावः । कथं तर्हि स्फूर्तिः अनन्यवोष्यात्मतया स्वप्रकाशत्वेनैव न त्वन्यथा । इदं तदिति विषयत्वेनेत्यर्थः। अथवा मा सर्वतोंऽतरंगा लच्नीरप्यगुणस्य ते मिह मिहमानममलैरंतर्थिति।
तिन्द्रयैरित तथा याद्यवस्तुतस्तेन रूपेण विवोद्धं किमहिति नार्हत्वेत्यर्थः । कथं तर्बाहित तदाह । स्वानुभवादित्यादिना । उक्तार्थमेवैतत् ॥ ६ ॥ गुणात्मनो गुणानामात्मनो गुणाविष्ठातुस्ते तव

श्रीघर

31095

पुनर्गुणान्विमातुमेतावंत इति गणियतुमिष के ईशिरे समर्था बभ्बुर्द्रतस्तिद्विशेषवार्ता। कथंभृतस्य तव। अस्य विश्वस्य हिताय पाठनाय बहुगुणाविष्कारेणावतीर्णस्य। ननु काठेन निपृणैः किम-श्वयमत आह। काठेनेति। वाशब्दो वितर्के । सकल्पैरांतिनपुणैर्बहुजन्मना काठेन भूपरमाणवो विमिता विशेषेण गणिता भवेयः। तथा स्वे मिहिका हिमकणा अपि तथा द्वुमासो दिवि नक्ष-ब्रादिकिरणपरमाणवोऽपि ॥ ७ ॥ तस्माद्धक्तिरेव संगच्छत इत्याह। तत्तेऽनुकंपामिति। सुसमीक्षमाणस्तव कृपा कदा भविष्यतीति वहु मन्यमानः स्वाचितं च कर्मफलमनासक्तः सन् भुंजान एव नातीव तपआदिना क्ष्वित्यक्षेत्रं यो जीवेत स मुक्तौ दायभाग्भवति। भक्तस्य जीवनव्यतिरेकेण दायप्राप्ताविव मुक्तौ नान्योपयुज्यत इति भावः ॥८॥ तदेवं स्तुत्वा भगवंतं क्षमापितां स्वापराधं निवेदयिति। पश्चेति। हे ईश ! मेऽनायं दौर्जन्यं पश्य । यदहं मायिनामि मायिनि विमोहके त्वय्यिप स्वमायां प्रसार्यात्मैश्वर्यमीक्षितुमैच्छमभिलिषतवान्। अहो एवं कर्तुं त्वय्यहं कियान किचित्। यथाग्नेरुद्धम्ता ज्वाला अग्नौ न किचित्तद्वदिति॥९॥ रजोभुवो रजसो जातस्यातोऽतएवाजावलेपांधतमोऽधचचुपः अजो जगत्कर्ताऽहमिति मदेन गाढतमोरूपेणांधीभृते नेत्रे यस्यातस्त्यत्तः पृथगी-श्वरानिनः। अन्यत्र प्रभुत्वेन वर्तमानोऽपि मिय नाथेसित नाथवान्मद्भत्य एवात एषोऽनुकंप्य इति मत्वा क्षमस्वेत्यर्थः॥१०॥ ननु त्रबांडवित्रहस्त्वमपीश्वर एवेति चेत्रताह। क्वाहिमिति। तमः

॥ ७॥ तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम् ॥ हृद्वाग्वपुर्भिर्विद्धन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे स दायभाक् ॥ ८॥ परयेश मेऽनार्यमनंत आद्ये परात्मिन त्वय्यपि मायिमायिनि ॥ मायां वितत्येक्षितुमात्मवैभवं ह्यहं कियानैच्छिमवार्चिरमौ ॥ ९ ॥ अतः क्षमस्वाच्युत मे रजोभुवो ह्यजानतस्त्वत्प्रथगीशमानिनः ॥ अजावलेपांधतमोंऽधचन्नुष एषोऽनुकंप्यो मिय नाथवानिति ॥ १० ॥ काहं तमो-महदहंखचराग्निवार्भ्सवेष्टितांडघटसप्तवितस्तिकायः ॥ क्वेट्टिवधाविगणितांडपराणुचर्यावाताध्वरोमविवरस्य च ते महित्वम् ॥ ११ ॥ उत्त्वेषणं गर्भगतस्य पादयोः किं कल्पते मातुरधोक्षजागसे ॥ किमस्तिनास्तिच्यपदेशभूषितं तवास्ति क्रुचेः कियद्प्यनंतः ॥ १२ ॥ जगत्त्रयांतोद्धिसंप्रवोदे नारायणस्योदरनाभिनालात् ॥ विनिर्गतोऽजस्तिति वाङ् न वै मुषा किंत्वीश्वर त्वन्न विनिर्गतोऽस्मि ॥१३॥ नारायणस्त्वं न हि सर्व-

प्रकृतिर्महान् महत्तर वं अहमहंकारः खमाकाशः। चरो वायुः अग्निर्वार्जलं भूश्र प्रकृत्यादिपृथिव्यंतैरेतैः संवैष्टितो योऽण्डघटः स एव तिस्मिन्वा स्वमानेन सप्तिवित्तरः कायो यस्य सोऽहं क्व क्व च ते महित्वम्। कथंभूतस्य। ईद्दग्विधानि यान्यविगणितान्यंडानि त एव परमाणवस्तेषां चर्या परिभ्रमणं तद्र्थं वाताब्वानो गवाक्षा इव रोमविवराणि यस्य तस्य तव । अतोऽतितुच्छत्वास्वयाऽनुकंष्योऽहमिति ॥११॥ अपि च । गर्भगतस्य शिशोः पाद्योरुत्वेषणं मातुः किमपराधाय भवित लोके । अस्तिनास्तिव्यपदेशाभ्या भावाभावशब्दाम्यां स्थूलस्वस्मकार्यकारणशब्देवी भृषितमभिद्दितम् ।
एतेषां शब्दानां भ्रवि विषये उपितं स्थितमिति चा । सर्वं वस्त्वत्यर्थः । हे अधोक्षज! तव कुन्नेरनंतर्विदः कियदिप किचिन्मात्रमिप किमस्ति । न किचिद्स्तीत्यर्थः। अतः सर्वस्य तव कुन्निगतत्वेन
ममापि तथात्वानमात्ववदपराधः सोढव्य इति भावः ॥१२॥ किच विशेषतोऽपित्वचो मम जन्म प्रसिद्धमित्याह । जगत्त्रयेत्यादि। जगत्त्रयस्यांते प्रलये य उद्धीनां संप्लवः संश्लेषस्तिसमन्तुदे
उदके नारायणस्योदरे नाभिस्तस्य नालादजो विनिर्गत इति या वाक्सा तावन्युषा न भवति। वैनिश्वितम् । तथापि तु हेईश्वर! त्वचोऽहं किन विनिर्गतो नोत्यकोऽस्मि । अपि तु त्वच एवोत्यक्व
इत्यर्थः ॥१३॥ तिहं नारायणस्य पुत्रः स्यास्त्वं मम किमायातं तत्राह । नारायणस्त्वमिति । न हीति काक्वा त्वमेव नारायण इत्यापदित । क्वोऽहं नारायण इति चेदत आह । सर्वदेहिना-

मात्माऽसीति । एवमपि किं नारायणे न भवसि । नारं जीवसम्होऽयनमाश्रयो यस्य स तथेति त्वमेव सर्वदेहिनामात्मत्वाश्वारायण इति भावः । हे अघीश ! त्वं नारायणो नहीति पुनः काकः । अघीशः प्रवर्तकः । ततश्च नारस्यायनं प्रवृत्तिर्यस्मात्स तथेति पुनस्त्वमेवासाविति । किंच त्वमिखललोकसाक्षी अखिलं लोकं साक्षात्पव्यमि अतो नारमयसे जानामीति त्वमेव नारायण इत्यर्थः । नन्वेवं नारायणपद्व्युत्पचौ भवेदेवं तन्त्वन्यथा प्रसिद्धिमत्याशंक्याह । नारायणोऽगिमिति । नरादृद्भ्ता येऽर्थास्तवा नराज्जातं यज्जलं तदयनाद्यो नारायणः प्रसिद्धः सोऽपि तवैवां मृतिः । तथा च स्मर्यते । नराज्जातानि तन्वानि नाराणीति विदुर्ध्याः ॥ तस्य तान्ययनं १वं तेन नारायणः स्मृत इति । तथा । आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वं नरस्ववः ॥ अयनं तस्य ताः पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः इति च । नजु मन्मूर्तेरपच्छिन्नायाः कथं जलाश्रयत्वमत् आह । तचापि सत्यं नेति ॥ १४ ॥ अपिरच्छेद्रमेवोपपादयित । तच्चेदिति । जगदाश्रयमृतं तव तद्वपृजलस्थिनत्येवं यदि सत्सत्यं स्याचिहं तदैव कमलनालमार्गणांतःप्रविक्ष्य संवत्सर्यश्वते विचन्वताऽपि मया हे भगवन्नचित्यर्थर्थः । तत्र किमिति न दृष्टम् । हद्यपि किमिति नो व्यद्शिन स तु मायाविलसित इति त्वयेव द्शितमित्याह मायैव । अतस्त्वन्मूर्त्तेरंशिवशेषपरिच्छेदः सत्यो न भवतीत्यर्थः ॥१९॥ अपि च यदि जलादिप्रपंचः सत्यः स्याचहिं तेन तव परिच्छेदो भवेत् स तु मायाविलसित इति त्वयैव द्शितमित्याह

देहिनामात्माऽस्यधीशाखिललोकसाक्षी ॥ नारायणोंऽगं नरभूजलायनात्तचापि सत्यं न तवैव माया ॥ १४ ॥ तचेज्जलस्यं तव सजुगद्वपुः कि मे न दृष्टं भगवंस्तदैव ॥ किं वा सुदृष्टं हृदि मे तदैव किं नो सपद्येव पुनर्व्यदिशि ॥ १५ ॥ अत्रैव मायाधमनावतारे ह्यस्य प्रपंचस्य वृद्धिःस्फुस्टय ॥ कृत्सनस्य चांतर्जठरे जनन्या मायात्वमेव प्रकटीकृतं ते ॥ १६ ॥ यस्य कुक्षाविदं सर्वं सातमं भाति यथा तथा ॥ तत्त्वय्यपीह तत्सर्वं किमिदं मायया विना ॥ १७ ॥ अद्यैव त्वदृत्तेऽस्य किं मम न ते मायात्वमादिशितमेकोऽसि प्रथमं ततो त्रजमुहृद्धत्साः समस्ता अपि ॥ तावंतोऽसि चतुर्भुजास्तदिख्तिः साकं मयोपासितास्तावंत्येव जगंत्यभूस्तदिमतं ब्रह्माद्वयं शिष्यते ॥ १८ ॥ अजानतां त्वत्यद्वीमनात्मन्यात्मात्मना भासि वितत्य मायाम् ॥ सृष्टाविवाहं जगतो विधान इव त्वमेषोत इव त्रिनेत्रः ॥ १९ ॥ सुरेष्यृषिष्वीश तथेव नृष्विप तिर्यस्त यादःस्विप तेऽजनस्य ॥ जन्मासतां दुर्मद-

स्रोकत्रयेण । हे मायाधमन मायोपशमन ! अत्रैवावतारे विहः स्फुटस्यापि स्वजठरमध्ये जनन्याः प्रदर्शनेन ॥१६॥ ननु विहः सतः एवांतर्जठरे प्रतिविवोऽस्तु कुतः।सर्वथा मायात्वं तत्राह । यस्येति । यस्य तव कुश्वो सर्वमिदं यथा भाति तत्सर्वमिहापि विहरपि तथैव भाति । किंच सात्यं त्वत्सिहतं तिद्दं सर्वं त्विय मायया विना किं घटते । अयं भावः। त्विय प्रतिविवश्वेद्वाद्वादिलोमतया प्रती-येत नतु तदस्ति । तव चादर्शस्थानीयस्य त्विय प्रतितिर्न स्यात् अतः सर्वथा मिथ्यात्वसेवेति ॥१७॥ अपि च न केवलं जनन्या ममापि तथैव दशितमित्याह । अधैवेति । त्वहते त्वां विना अस्य विश्वस्य मायात्वं त्वया ममैव च तद्प्यद्यैव किं न दिशतं किंतु दिशतमेव । तथाहि एकोऽसीत्यादि तत्त्वतो मया सहाखिलेस्तन्वादिभिरुपासितास्तावंतश्रतुर्भुजा असि । जगंति ब्रह्मांचानीति प्रागनु-क्तमपि दृष्टमिति ज्ञातन्यम् ॥१८ ननु ब्रह्मस्तव मया दिशतं शुद्धमेव चैतन्यं कथं प्रपंचवन्मायेत्युच्यते । सत्यम् । किंत्विद्वतिये त्विय नानात्वं गुणावतारमत्स्याद्यवतारेष्विव कार्यवशेन स्वतंत्र-मायानिवंधनमित्याह श्लोकद्वयेन । अजानतामिति । त्वत्यद्वीं तव स्वरूपमजानतामनात्मिन प्रकृती स्थित आत्मैव त्वमात्मनैव स्वातंत्र्येण मायां वितत्य भासि । कथम् । जगतः सृष्टावहिमव श्रीधरी

37090

1२५॥

मक्केव । विधाने पालने च एष त्विमव । अंते त्रिनेत्र इवेति ॥१९॥ सुरेषु उपेंद्रः । ऋषिशु परशुरामः। नृष्विप रामः ॥२०॥ नतु च स्वातंत्र्ये कथं कृत्सितेषु मत्स्यादिषु जन्म कयं वा वामनाध्य-तरयाच्यादिकार्षण्यं कथं वाऽस्मिन्नेव कदाचिद्धयपलायनादि अत आह । को वेत्तीति। अन्वर्थैः संवोधनैर्दुर्ज्ञेयत्वमेवाह । भूमित्रत्यादिभः । भवतः ऊतीलीलास्त्रिल्यां को वेत्ति कव वा कथं वा कदा कित वेति अचित्यं तव योगमायावैभवमिति भावः ॥ २१ ॥ नतु भवत्ववताराणामचित्यो मिहमा प्रपंचस्य ह्यसच्वे कथं सच्वप्रतीतिरितीमामाञ्चंकां सपरिकरमुपसंहरन्परिहरित । तस्मा-दिति । अस्तिधपणं निरस्तप्रतिभासं त्वय्वेवोद्यद्भव्यत्य सदिवेत्युपलक्षणमेतत् । नित्यमिव सुखमिव चेतनिमव चािष्ठानभूतस्य तव गुणैस्तथा तथा भातीत्यर्थः ॥२२॥ त्वमेव तु सत्य-इत्याह । एकस्त्वं सत्यः । कृतः आत्मा । दृश्यमसत्यं दृष्टं न चात्मा दृश्योऽतः सत्यः। किंच यिद्यकारवत्त्यत्यं न च त्विय जनमादयो विकाराः संतीत्याह । आद्यः कारणं अतो न जन्म । आद्यत्वे हेतुः । पुराणः पुराणि नवः कार्यात्पूर्वमिति वर्तमान इत्यर्थः। तत्र हेतुः। पुरुष इति । तथा च श्रुतिः । पूर्वमेवाहमिहासमिति तत्पुरुषस्य पुरुपत्वमिति । जन्मानंतरास्तित्वलक्षणं विकारं वारयिति । स्यात्व इति । सनातन इत्यर्थः। पूर्णोऽजसससखोऽक्षरोऽमृत इति चतुर्भिः पदैः क्रमेण वृत्तिविपरिणामापक्षयिवनाशान्वारयिति । पूर्णत्वे हेतुः । अनंतोऽद्धय इति च । देशकालपरिच्छेदरिति किययाज्ञानेन चछेदरिहिते। अमृतत्वोपपादनाय चतुर्विधं क्रियाफलुत्वं वारयिति । स्वयंज्योतिर्विशं सुक्त उपाधितो सुक्त इति पद्त्रयेण । अयं भावः। तत्रोत्पत्तिराद्य इत्यनेनैव निराकृता । प्राप्तिरिति क्रिययाज्ञानेन

निग्रहाय प्रभो विधातः सदनुग्रहाय च ॥ २० ॥ को वेत्ति भूमन्भगवन्परात्मन्योगेश्वरोतीर्भवतिस्रिटोक्याम् ॥ क वा कथं वा कित वा कदेति विस्तारयन्क्रीडिस योगमायाम् ॥ २१ ॥ तस्मादिदं जगदशेषमसत्स्वरूपं स्वप्नाभमस्तिधिषणं पुरुदुःखदुःखम् ॥ त्वय्येव नित्यसुखवोधतनावनंते मायात उद्यदिष यत्सिदिवावभाति ॥ २२ ॥ एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः सत्यः स्वयंज्योतिरनंत आद्यः ॥ नित्योऽक्षरोऽजस्रपुखो निरंजनः पूणोऽद्वयो मुक्त उपाधितोऽमृतः ॥ २३ ॥ एवंविधं त्वां सकलात्मनामपि स्वात्मानमात्मात्मत्या विवचते ॥ गुर्वर्कलब्धोपनिषत्सुचज्जुषा ये ते तरंतीव भवानृतां- बुधिम् ॥२४॥ आत्मानमेवात्मतया विजानतां तेनैव जातं निखिलं प्रपंचितम् ॥ ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्मलोयते रज्ज्वामहेभोंगभवाभवौ यथा ॥२५॥ अज्ञानसंज्ञौ भववन्धमोचौ द्वौ नाम नान्यौ स्त ऋतज्ञभावात् ॥ अजस्रचिन्त्यात्मिनं केवले परे विचार्यमाणे तरणाविवाहनी ॥२६॥ त्वामात्मानं

वा भवेत् । क्रियया प्राप्तिरात्मपदेनैव निराकृता ज्ञानतः प्राप्ति वारयति । स्वयंज्योतिरिति। विकृतिरिप तुषापाकरणेनावघातेन बीहीणामिवोपाध्यपावरणेन भवेत्तस्वसंगरवात्र संभवतित्याह । क्ष्रुक उपाधित इति । संस्कारोऽिप किमप्यितिशयाधानेन मलापाकरणेन वा तत्रातिशयाधानं पूर्णत्वेनैव निराकृतम् । मलापाकरणं निवारयित । निरंजन इति निर्मल इत्यर्थः ॥२३॥ यस्मादेवंभृतज्ञाना-नान्मुज्यंत इत्याह । एवंविधमिति । त्वां ये विचक्षते सम्यक् प्रयंति । कथम् । आत्मात्मतया आत्मा प्रत्यक् तस्य स्वरूपेण न चैतत्पुत्रादिष्विव गौणिमत्याह । सकलात्मनामिप स्वात्मानम् । किन । गुरुरेवार्कस्तरमाञ्चल्या उपनिष्वज्ञानं तदेव सुचज्ञुक्तेन भाव एवानृतांबुधिस्तं ते तरंतीव ॥२४॥ तत्र च ज्ञानेन तरंतीव तचात्मात्मतया ज्ञानेनेत्यर्थत्रयं प्रतिज्ञातं क्रमेणोप्पादते । तत्रात्मानमेवात्मतयोत्यनेन श्लोकेन ज्ञानेन तरंतीत्युपपाद्यते । अज्ञानसंज्ञावित्यनेन तरंतीवेत्यतेत त्वामित्यादिश्लोकद्वयेन त्वात्मात्मतयेत्यतेद्वपपाद्यते । तन्तेवाज्ञानेनैव । प्रपंचितं प्रपंचः । रज्ज्वामहेभोगभवाभवौ सर्पश्रतिरस्याच्यासापवादौ यथेति ॥२५॥ नजु ज्ञानेन तरंत्येव किमिद्युच्यते तरंतीवेति तत्राह । ज्ञातमानमेवेति । तेनैवाज्ञानेनैव । प्रपंचितं प्रपंचः । रज्ज्वामहेभोगभवाभवौ सर्पश्रतिरस्याच्यासापवादौ यथेति ॥२५॥ नजु ज्ञानेन तरंत्येव किमिद्युच्यते तरंतीवेति तत्राह ।

**७२६॥** 

अज्ञानसंज्ञाविति । अज्ञानेन संज्ञा ययोस्तौ भववंश्रमोशौ भवेन बंधस्तन्मोश्रय तो हो नाम प्रसिद्धौ । ऋतज्ञभावात् ऋतज्ञ्ञानो ज्ञ्य यो भावस्तस्मादन्यौ न स्तः । नत् कथं महानपलापः क्रियते परमार्थिवचारादित्याह । अजस्रेति । अखंडानुभवरूपे परे शुद्धे आत्मन्यज्ञानं न च बंधः । अतएव न ज्ञानं न च मोक्षः तरणौ सूर्ये राज्यहनी इवेति ॥२६॥ ननु परमार्थज्ञानादज्ञानकृतो बंधो निवर्ततामात्मात्मतयैव ज्ञानादिति कोऽयमाग्रह इत्याशंक्य यद्घ्यासादात्मनः पररूपास्फूतिँस्तद्पवादेन तत्रैव ज्ञानं युक्तमितीममर्थं विस्मयेनाकोशात्रिवाह। त्वामिति।त्वामात्मानं परं देहादिं मत्वा आत्मनि देहादिमध्यस्य तथा परं देहादिमात्मानं मत्वा देहादावात्मानध्यस्यात्र नष्ट आत्मा बहिर्मृग्य इति चित्रम् । न हि गृहे नध्टं वने मृग्यत इत्यर्थः ॥२७॥ विवेकिनस्त प्रत्यवस्वरूपे एव परमात्मानं विचिन्वंतीत्याह । अंतर्भव इति। भवतीति भवश्विज्जडात्मकं शरीरं तन्मध्य एव त्वां मृगयंति । अतज्जडं त्यजंतोऽपवदंतः। ननु सतो ज्ञानेनालं किमसताऽपवादेनेत्याशंक्याध्यस्तापवादं विनाऽधिष्ठानतत्त्वं न ज्ञायत इति सतां व्यवहारेणाह । असंतमिति।अंति समीपे असंत्यमप्यहिमंतरेण सिन्निपेधं विनेत्यर्थः ।संतं गुणं रज्जुं संतः किम्रु यंति जानंति।अंति संतमि गुणिमिति वा न जानंतीत्यर्थः । तस्मादात्मास्मतयैव ज्ञानान्ध्रांक्तरिति भावः।।२८।। नन्वेवं ज्ञानैकसाध्ये मोच्चे किमिति भक्तिरुद्वोधिताऽत आह । अथापीति । यद्यपि इस्तप्राप्यमिव ज्ञानमुक्तं तथापि हे देव ! तव

परं मत्वा परमात्मानमेव च ॥ आत्मा पुनर्बिहर्मृग्य अहोऽज्ञाजनतज्ञता ॥ २७ ॥ अंतर्भवेऽनंत भवंतमेव ह्यतत्त्यजंतो मृगयंति संतः ॥ असंतम्प्यं-त्यहिमंतरेण संतं गुणं तं किमु यंति संतः ॥२८॥ अथापि ते देव पदांबुजद्रयप्रसादलेशानुगृहीत एव हि ॥ जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वच् ॥ २९ ॥ तदस्तु मे नाथ स भूरिभागो भवेऽत्र वाऽन्यत्र तु वा तिरश्चाम् ॥ येनाहमेकोऽपि भवज्ञनानां भूत्वा निषेवे तव पादपञ्चवम् ॥ ३०॥ अहोऽतिधन्या व्रजगोरमण्यः स्तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदा ॥ यासां विभो वत्सतरात्मजात्मना यत्तवयेऽद्यापि न चालमध्वराः ॥ ३१ ॥ अहो भाग्यमहो भाग्यं नंदगोपत्रजौकसाम् ॥ यन्मित्रं परमानंदं पूर्णब्रह्म सनातनम् ॥ ३२ ॥ एपां तु भाग्यमहिमाऽ-च्युत तावदास्तामेकादशैव हि वयं बत भूरिभागाः ॥ एतद्भृषीक चषकैरसकृत्यिवामः शर्वादयों प्रचुदजमध्वमृतासवं ते ॥ ३३ ॥ तद्भरिमाग्यमिह

पदांबुजद्वमध्ये एकदेशस्यापि यः प्रसादलेशोऽपि तेनानुगृहीत एव भगवतस्तव महिस्नस्तन्वं जानाति । हे भगवंस्ते महिस्नस्तन्वमिति वा । एकोऽपि कश्चिद्पि चिरमपि विचिन्त्रकृष्यतदंशा-पवादेन विचारयन्त्रपीत्यर्थः ॥२९॥ तत्तरमात् भूरिभागो महद्भाग्यम् । अत्र भवे ब्रह्मजन्मनि तिरश्चामपि मध्ये यज्जनम तिस्मन्या येन भाग्येन भवदीयानां जनानामेकोऽपि यः कश्चिदपि भृत्वा तिषेवेऽत्यर्थं सेवेय इति ॥३०॥ देवादिजन्मनोऽपि यत्र कुत्रचिन्बद्धक्तिमञ्जन्मैव श्रेष्ठमित्यौत्सुक्येन सप्तभिः श्रोकैग्भिनंदति अहोऽतिधन्या इत्यादिभिः । त्रजगोरमण्यः त्रजस्था गावो रमण्यो गोप्यश्व । ते त्वया वत्सरात्मजात्मना वत्सानामात्मजानां च रूपेण यस्य तव तृप्तये सर्वेऽपि यज्ञा अद्यापि न शक्तास्तेन त्वया प्रतिक्षणं तृप्तता यासां स्तन्यममृतरूपं पीतिमिति ॥३१॥ अहो इति प्रनरुक्त्या भोग्यस्य सर्वथाऽपरिच्छित्रत्वमुक्तम् ॥३२॥ किंच। एषां भाग्यस्य तावन्महिमा आस्तां कस्तं वक्तुं शक्रोति। शर्वादयः शर्वोऽहंकाराधिष्ठाता आदिर्येषां चंद्रादीनामेकादशानां ते यथा वयं च । वयमित्यात्मानमेव बहुमन्यमान आह । एवं मनोबुद्धचहंकारचच्चराद्यधिष्ठातारखयोदश देवा एव तावद्वताहो भूरिभागाः यम्मादेतेषां हृषीकाणींद्रियाण्येव चपकाणि पानपात्राणि तैस्ते चतुर्दशस्य चित्ताधिष्ठातुरंत्री एव उदजे वारिजे तयोर्मधु मकरंदस्तदेवामृतं स्वाद्वासवं मादकं पिवामः। एतदुक्तं भवति । यदा प्रत्येकमिद्रियाभिमानिनो वयं कीर्तिसौंदर्यसौगंच्याद्येकदेशसे-

विनोऽपि कृतार्थास्तदा सर्वे न्द्रियैः सर्वसेविनामेतेषां कि वर्ण्यते भाग्यमिति।।३३॥ अतो मया प्रार्थितं तदस्तु मे नाथ स भूरिभाग इति यत्तदेवत्याह। तद्भृरि भाग्यमिति। कितत्। इह मतुप्यलोके यत्किमपि जन्म तत्राप्यटच्यां यत्त्रापि गोकुले यत्। अहो सत्यलोकं विहायात्र जन्मिन जाते का लाभोऽत आह। अपि कतमांधिरजोऽभिषेकिमिति। गोकुलवासिनां मध्येऽपि कतमस्य
यस्य कस्याप्यंधिरजसाऽभिषेको यस्मिस्तत्। नतु कृतो गोकुलवासिन एव घन्यास्तत्राह। यदिति। येषां जीवितं निखिलं भगवान्धुकुन्दः। मुकुंदपरमेव जीवनमित्यर्थः। दुर्लभतामाह। अद्यापिति।
श्रुतिमृग्यं वेदैरपि मृग्यत एव न तु दृश्यतं इत्यर्थः॥ ३४॥ अपि च किं वर्ण्यतं कृतार्थत्वमेतेषां येषां भक्त्या भवानिप ऋणीवास्ते। नतु किं दातुमसमर्थोऽहं येन ऋषिः स्यामत आह । उत्य अपि भवानिप एषां कुत्रापि किं विश्वफलात्सर्वफलात्मकात्त्वतः परं फलं राता दास्यतीति नश्चेतः अयत्सर्वत्र गच्छिद्वचारयत् मुद्धति। नतु मामेव दन्चाऽनुणः स्यामिति चेत्रहि निह। सद्वेपादिव सतां भक्तानां यो वेषस्तदनुकरणमात्रेण पापिष्ठा पृतनाऽपि त्वामेवापिता प्रापिता। तिहं तत्सर्वधिनामिप दास्यामिति चेत्रहि । सकुलेति । वकाघामुरसिहता एषामिप तावदेव चेदपर्यासिन-त्याह। यदिति। येषां धामादयस्त्वत्कृते त्वदर्थमेवेत्यर्थः॥३५॥ ननु वीतरागादिदोषाणां संन्यासिनामिप न मत्तः परं किंचिदस्ति। कथमेषामपर्यासिनत्यत आह। तावदिति। हे कृष्ण ! रागाद-त्याह। यदिति। येषां धामादयस्त्वत्कृते त्वदर्थमेवेत्यर्थः॥३५॥ ननु वीतरागादिदोषाणां संन्यासिनामिप न मत्तः परं किंचिदस्ति। कथमेषामपर्यासिनत्यत आह। तावदिति। हे कृष्ण ! रागाद-

जन्म किमप्यटन्यां यद्गोकुलेऽपिकतमां विश्वपतां अभिषेकम्।। यज्ञीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुंदस्तवद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव।।३४।। एषां घोषनिवासिनामृत भवान्कि देव रातेति नश्रेतो विश्वपत्नात्मलं त्वद्परं कुत्राप्ययन् मुद्यति ॥ सद्देषादिव पूतनाऽपि सकुला त्वामेव देवापिता यद्धामार्थसुद्दित्रयात्मन्त्वत्यप्राणाशयास्त्वत्कृते ॥ ३५ ॥ तावद्रागादयः स्तेनास्तावत्कारागृहं गृहम् ॥ तावन्मोहोंऽविनिगडो यावत्कृष्ण न ते जनाः ॥ ३६ ॥ प्रपंचं निष्पपंचोऽपि विङम्बयसि भूतले ॥ प्रपन्नजनतानंदसंदोहं प्रथितुं प्रभो ॥ ३७ ॥ जानंत एव जानंतु कि बहुक्त्या न मे प्रभो ॥ मनसो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचरः ॥ ३८ ॥ अनुजानीहि मां कृष्ण सर्वं त्वं वित्तस सर्वदक् ॥ त्वमेव जगतां नाथो जगदेतत्त्ववार्पितम् ॥३९॥ श्रीकृष्ण वृष्णिकुलपुष्कर जोषदायिन्दमानिर्जरद्विजपशूद्धिवृद्धिकारिन् ॥ उद्धर्मशार्वरहर श्वितिराक्षसश्रुगाकल्पमार्कमर्हन्भगवन्नमस्ते ॥ ४० ॥ श्रीशुक

यस्तावदेव स्तेनाश्चोरा भवंति । तथा तावद्गृहमपि कारागृहं बंधनागारम् । मोहोऽपि तावदेवांघिनिगडः पादशृंखला । यावत्ते त्वदीया जना न भवंति । त्वदीयानां तुरागादयोऽपि त्विश्वामोन्यका एवेति न यित्भयो विश्चेषो भजनं त्वधिकमिति भावः ॥ ३६ ॥ नन्वत एवाहमेषां पुत्रादिरूपेण वर्त्ते इति चेत्तत्राह । प्रपत्ना या जनता जनसमूहस्तस्या आनन्दानां संदोहं समूहं प्रयायित्मिति । न हि कपटपुत्रत्वादिना ताहम्मक्तरानृण्यं संपद्यत इत्यर्थः ॥ ३७ ॥ तदेवमादित आरम्याचित्यानंतगुणत्वेन स्वयं दुर्श्चेयत्वमुक्तम् । केचित्तु जानीम इति स्थितास्तानुपहसिवाह । जानन्त इति । न तु मे मनआदीनां तव वैभवं विषय इति ॥३८॥ जगदीशत्वाद्यभिमानं परित्यज्याह । अनुजानीहीति स्वमहिमानमस्मदादीनां च ज्ञानकलदि सर्वं त्वमेव वेतिस । यतः सर्वहक् जगतां नाथस्तु त्वमेवेत्येतावज्जातमतो ममतास्पदं जगदेतच्छरीरं च तवापितम् ॥३९॥ तदेवं किंकरं प्रस्थापयेत्यत्यादरेण नमस्करोति । श्रीकृष्णोति। वृष्णिकुलपद्यस्य प्रीतिदानृत्वेन हे स्योपम ! इति नाविनिर्वित्तरा देवाश्व दिजाश्व पश्वश्व त एवोदधयस्तेषां वृद्धिकारित्वेन हे चंद्रोपम ! उद्धमः पाखंडधर्मस्तदेव शावं तमस्तद्वरतीति तथा अनेन द्वयोपम हे क्षितिराञ्चसमुक् । क्षितौ पाक्षमाः कंसादयः उद्यक्तव तेम्यो द्वद्यतीति पुनः स्योपम । स्वर्याच्यमाऽषि न्यूनेति मत्वाह । आर्कमक्मिभव्याप्य सर्वेषामहैन पुज्य भगवनाकलां कल्पपर्यंतं ते तुम्यं नम इति ॥४०॥ ससिववत्सकमो-

**भणकौतुकद्वतिलंबितपुत्रमुदेऽङ्कृतम् ॥ निखिलरूपमतो दधदच्युतो**ऽवतु स वः कलयन् व्रजमंगलम् ॥ १॥ पादयोर्नत्वा । अभीष्टं सर्वतः प्जितमभिष्रेतं वा ॥४१॥ अनुज्ञाप्यानुज्ञां प्रदाप्य । पृष्ट्वेत्यर्थः। स्वभुवं ब्रह्माणम् । यथा पूर्वं सखायो यस्मिस्तत्स्वकं पुलिनम् ॥४२॥ नन्वेतावंतं कालं कथं तत्रैवोपविष्टं कथं च खुत्पिपासादिविस्मरणमत आह्व। एकस्मिन्निति श्लोकद्वयेन। अब्देऽपि याते प्राणेशं कृष्णमंतरा च विनापि प्रियविरहे क्षणोऽपि वर्षाधिको भवति तथापि मायाहताः क्षणार्धं मेनिरे ॥४३॥ यद्यया मायया मोहितं जगदभीच्णं पुनः पुनर्विस्मृतात्मकं विस्मृत आत्मैव येन तत्तथा ॥४४॥ अत एवमुचुश्र ते त्वयाऽतिवेगेन स्वागतं सम्यगागतम्। एकोऽपि ग्रासस्त्वां विनाऽस्मामिनीभोजि न मुक्तः। इत एहि साधु अविचेपेण मुज्यतामिति ॥४५॥ अभ्यवहृत्य भुक्तवा ॥४६॥ प्रोहामो वेण्वादिस्तस्य रवैहत्सवस्तेनाढ्यः संपन्नः । गृणन्नुपलालनैराह्वयन् । गोपीदशामुत्सवरूपा दिशर्दर्शनं यस्य सः ॥४७॥ यशोदानंदम् तुनेति बहुनामुक्तिः सहैव दिशंता ।

उवाच ॥ इत्यभिष्ट्रय भूमानं त्रिः परिक्रम्य पादयोः ॥ नत्वाऽभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत ॥४१॥ ततोऽनुज्ञाप्य भगवानस्वभुवं प्रागवस्थि-तान् ॥ वत्सान्पुलिनमानिन्ये यथा पूर्वसखं स्वकम् ॥४२॥ एकस्मिन्नपि याते उद्दे प्राणेशं चांतरात्मनः ॥ कृष्णमायाहता राजन्यणार्धं मेनिरे उर्भकाः ॥ ४३ ॥ किं किं न विस्मरंतीह मायामोहितचेतसः ॥ यन्मोहितं जगत्सर्वमभीच्णं विस्मृतात्मकम् ॥ ४४ ॥ ऊचुश्च सुहृदः कृष्णं स्वागतं तेऽतिरं-हसा ॥ नैको अपयभोजि कवल एहीतः साधु भुज्यताम् ॥ ४५ ॥ ततो हसन्हषीकेशो अभयवहत्य सहार्भकैः ॥ दर्शयंश्वर्माजगरं नयवर्तत वनाइजम ॥४६॥ वर्हप्रसूनवनधातुविचित्रतांगः प्रोद्दामवेणुदलशृङ्गरवोत्सवाब्यः ॥ वत्सानगृणन्ननुगगीतपवित्रकीर्तिगींपीदगुत्सवदृशिः प्रविवेश गोष्ठम् ॥४७॥ अद्यानेन महान्यालो यशोदानंदसूनुना ॥ हतोऽविता वयं चास्मादिति बाला ब्रजे जगुः ॥ ४८ ॥ राजोवाच ॥ ब्रह्मन्परोद्भवे कृष्णे इयान्त्रेमा कथं भवेत् ॥ योऽभूतपूर्वस्तोकेषु स्वोद्भवेष्विष कथ्यताम् ॥ ४९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ सर्वेषामिष भूतानां नृप स्वात्मैकवल्लभः ॥ इतरेऽपत्यिवताद्या-स्तद्रञ्चभतयैव हि ॥ ५० ॥ तद्राजेंद्र यथा स्नेहः स्वस्वकात्मिन देहिनाम् ॥ न तथा ममतालंविपुत्रवित्तगृहादिषु ॥५१॥ देहात्मवादिनां पुंसामिष राजन्यसत्तम ॥ यथा देहः प्रियतमस्तथा न ह्यनु ये च तम् ॥ ५२ ॥ देहेऽपि ममताभाक्चेतर्ह्यसौ नात्मवित्रयः ॥ यज्जीर्यत्यपि देहेऽस्मिन् जीवि-

केचिदाहुर्यशोदास्तुना अपरे नंदस्तुनेति । यहा।यशोदां नंदयतीति यशोदानंदः च चासौ स्तुश्चेति तथा तेन । अस्मान्महात्र्यालाह्यं चाविता रक्षिताः ॥४८॥ व्रजीकसां स्वतोकेषु स्नेहवद्भया-ब्दमन्बहम्।।शनैनिःसीम ववृधे यथा कृष्णे त्वपूर्ववदित्यादिना स्वतोकेम्योऽपि परपुत्रे कृष्णे प्रेमाधिक्यमुक्तं तत्र पृच्छति। त्रह्मित्रिति।।४९।। श्रीकृष्णस्य साक्षादात्मत्वात्तिस्त्रात्मीयेम्यः प्रेमा-धिक्यं युज्यत इति वक्तुं प्रथमं तावदात्मनः स्वतः प्रेष्ठत्वमन्येषां तु तदुपाधिकमिति दर्शयति पंचिभः। सर्वेषामपीति ॥५०॥ क्रुतः तथा दर्शनादित्याह । तदिति । तस्मादेव कारणात्स्वकात्म-न्यहंकारास्पदे देहे ॥५१॥ आत्माध्यासतारतम्येन प्रेमतारतम्यं दृश्यमानं तन्त्रिबंधनमेवेति दर्शयितुं मृढामूढमेदेन विशेषमाह । देहात्मवादिनामिति द्वःभ्याम् । तं देहमनुभवंति ये पुत्रादयस्ते तु न तथा प्रियतमा इत्यर्थः ॥५२॥ यद्यस्माज्जीर्यत्यप्यासन्नमरणेऽपिःजीविताशा भवति । अयं भावः। न जीविष्यतीति निश्चितेऽपि देहे यत्प्रेमास्पदत्वं तदात्मगतमेव संगच्छत इति । अथवा

यद्यस्मिन्देहे जीर्यत्यपि जीविताशा अविवेकदशायामासीत्साऽपि विवेकिनो यदा ममताभाग्भवति तदात्मवित्रयो न भवत्यतस्तत्र नातीवास्थेति ॥५३॥ तदर्थमेव सकलं प्रियमित्यर्थः॥५४॥ प्रस्तुतमाह । कृष्णमेनिमिति ॥ ५५ ॥ न केवलमात्मनामात्माऽपि तु जडानामपीत्याह । वस्तुत इति । सर्वजगत्कारणिमिति कृष्णं जानतां पुंसां स्थावरं जंगमं च सर्वं भगवद्भूपं भगवानेव स्वरूपं यस्य तन्नान्यत् ॥५६॥ कुत इति तदाह । सर्वेषामिति । भावार्थः परमार्थः । भवतीति भवत्परिणामं प्राप्नुवत्कारणं तस्मिन् तस्यापि भवतः कारणस्यापि भगवान्कृष्णो भवत्कारणम् । अतः किम-तत् श्रीकृष्णव्यतिरिक्तं वस्तु रूप्यताम् ॥५७॥ यस्माच्छीकृष्णस्यैव परमार्थत्वात्तदेकशरणानामयत्नसिद्धो मोक्ष इति प्रकरणार्थप्रपसंहरति । समाश्रिता इति । पुण्यं यशो यस्य स पुण्ययशाः स चासौ मुरारिश्व तस्य पदपन्लव एव प्लवस्तं ये सम्यगाश्रिताः । महत्पदं महतां पदमाश्रयम् । यदा । महच तत्पदं चेति तथा । तेषां भवांवुधिर्वत्सपदमात्रं भवति किंच परं पदं श्रीवैकुण्ठारूपं पदं स्थानं भवति । विषदां यत्पदं विषयस्तत्पुनः कदाचिद्पि तेषां न भवति । न ततः पुनरावर्तते इत्यर्थः ॥५८॥५९॥ सुहृद्भिश्वरितं सुष्णंतोऽन्यशिक्यादीनित्यादिनोक्तम् । अघार्दनं च शाद्धले ताशा बलीयसी ॥५३॥ तस्मात्प्रियतमः स्वात्मा सर्वेषामपि देहिनाम् ॥ तदर्थमेव सकलं जगदेतचराचरम् ॥ ५४ ॥ कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मान-मखिलात्मनाम् ॥ जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया ॥५५॥ वस्तुतो जानतामत्र कृष्णं स्थास्तु चरिष्णु च ॥ भगवद्रपमखिलं नान्यद्वस्त्विह किंचन ॥५६॥ सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थों भवति स्थितः ॥ तस्यामपि भगवान्कृष्णः किमतद्वस्तु रूप्यताम् ॥ ५७ ॥ समाश्रिता ये पदपञ्चवप्त्रवं महत्पदं पुण्ययशो मुरारेः ॥ भवांबुधिर्वत्सपदं परं पदं पदं पदं यद्विपदां न तेषाम् ॥ ५८ ॥ एतत्ते सर्वमाख्यातं यत्पृष्टो ऽहमिह त्वया ॥ यत्कीमारे हरिकृतं पौगंडे परिकीर्तितम् ॥५९॥ एतत्सुहद्भिश्वरितं मुरारेरघार्दनं शाद्यलजेमनं च ॥ व्यक्तेतरद्रपमजोर्वभिष्टवं शृष्वनगृणन्नेति नरोऽखिलार्थान ॥ ६० ॥ एवं विहारैः कोमारैः कौमारं जहतुर्वजे ॥ निलायनैः सेतुबंधैर्मर्कटौत्प्लवनादिभिः ॥ ६१ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे ब्रह्मस्तुतिर्नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ ततश्च पौगंडवयःश्रितौ व्रजेबभूवतुस्तौ पशुपालसंमतौ ॥ गाश्चारयंतौ सखिभिः समं पदेर्वृदावनं पुण्यमतीव चक्रतुः ॥१॥ तन्माधवो वेणुमुदीरयन्वृतो गोपैर्गृणद्भिः स्वयशो बलान्वितः ॥ पशुन्पुरस्कृत्य पशब्यमाविशद्भिहर्त्तकामः कुसुमाकरं वनम् ॥२॥ तन्मंजुघोषालिमृगद्विजाकुलं महन्मनः प्रख्यपयः सरस्वता ॥ वातेन जुष्टं शतपत्रगंधिना निरीच्य रंतुं भगवान्मनो दधे ॥३॥

जैमनं भोजनं च व्यक्तेतरत् व्यक्तान्जडप्रपंचादितरच्छुद्धसंचात्मकं वत्सवत्सपालह्मप्।यद्वा।व्यक्तेतरिचद्विलासस्तद्व्यत इति ह्मप्। अजस्य उरुर्महानिभष्टवः स्तवस्तं ब्रह्मकृतां स्तुतिम्। एतच्छुण्वनगृणन्गायब्नरः सर्वपुरुपार्थान्प्राप्नोति ॥६०॥६१॥ इति श्रीपरमानंदनृसिंहपद्पद्पद्ः ॥ व्याकरोच्छ्रीधरस्वामी यथामित विधिस्तुतिम् ॥ इति दशमे पूर्वार्धे टीकायां चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥
ततः पंचदशे घेनुपालनं घेनुकार्दनम् ॥ कालियच्वेडतो गोपरक्षणं च निह्मप्यते ॥१॥ अहिवक्तप्रवेशेन वृथाखिन्नान्सखीनतः ॥ कृष्णः प्रावेशयत्पक्वफलं वालालिकाननम् ॥२॥ पश्चपालसंमतौ
पश्चपालने संमतौ पश्चपालानां वा संमतौ । ईपद्वयोवलातिरेकमनुकृतवंतावित्यर्थः । अतीव चक्रतः सर्वतः प्रसर्पणेन ॥ १ ॥ स्वयशो गृणद्विगोपेर्ष्टृतस्तदनं प्राविशत् ॥२॥ तद्वनं निरीच्य रंतुं
मनो दघे । कथंभूतम् । मंजुघोषा येऽलिम्गद्विजा श्रमरमृगपक्षिणस्तैराकुलं व्याप्तम्। महन्मनः प्रख्यपयः सरस्वता महतां मनसा प्रख्यं तुन्यं स्वच्छं पयो यस्मिस्तत्सर आश्रयत्वेनास्ति यस्य तेन वा

1,2611

11

तेनिति शैत्यम्रक्तम् शतपत्रगंधिनेति परिमलवन्तं जुष्टं वनमिति मांद्यं सचितम् ॥३॥ अरुणपन्लविश्रया सह । स्पृशंत्यः शिखाः शाखाग्राणि येषां तान् ॥४॥ तरुजन्म येन तमसा कृतं तस्य तमसः पापस्यापहृत्ये नाशाय । अथवा येन त्वयेश्वरेण सर्वोपकारकं तरुजन्म कृतं तं त्वां नमन्ति । एवं श्वाद्येऽपि जन्मिन यद्ज्ञानरूपं तमोऽस्ति तस्यापहृत्ये ॥५॥ हेऽनद्य! वने गृद्धमित्वां न त्यजंति । त्विय मनुष्यवेषेण निगृद्धे सित मुनयोऽप्यलिवेषेण निगृद्ध।स्त्वां भजंतीत्यर्थः ॥६॥ इयान् हि सतां निसर्ग इति । यदस्ति स्वस्मिस्तद्गृहमागताय महते महापुरुषाय समर्पयंतीति ॥७॥ तणवीरुधश्च तव पादौ स्पृशंतीति तथा करजाभिमृष्टा नखैः स्पृष्टाः । सद्यैरवलोकनैः श्रीरिप यसमै स्पृह्यिति केवलं तेन भ्रजयोरंतरेण वच्नसा गोप्यो घन्या इति ॥८॥ एवं श्रीमद्वन्दावनं प्रति

स तत्रतत्रारुणपञ्चविश्रया फलप्रसूनोरुभरेण पादयोः ॥ स्पृशच्छिखान्वीच्य वनस्पतीन्मुदा समयनिवाहाग्रजमादिपूरुपः ॥ ४ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ अहो अमी देववरामरार्चितं पादांबुजं ते सुमनःफलाईणम् ॥ नमंत्युपादाय शिखाभिरात्मनस्तमोपहत्यै तरुजन्म यत्कृतम् ॥ ५ ॥ एते ऽलिनस्तव यशोऽखिललोकतीर्थं गायंत आदिपुरुषानुपदं भजंते ॥ प्रायो अमी मुनिगणा भवदीयमुख्या गृढं वनेऽपि न जहत्यनघात्मदेवम् ॥ ६ ॥ नृत्यंत्यमी शिखिन ईड्य मुदा हरिण्यः कुर्वंति गोप्य इव ते त्रियमीक्षणेन ॥ सूक्तैश्च कोकिलगणा गृहमागताय धन्या वनौकस इयान्हि सतां निसर्गः ॥७॥ धन्येयमद्य धरणी तृणवीरुधस्त्वत्पादस्पृशो द्रुमलताः करजाभिमृष्टाः॥ नद्योऽद्रयः खगमृगाः सद्यावलोकैर्गोप्योऽन्तरेण भुजयोरपि यत्सपृहा श्रीः॥८॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं वृन्दावनं श्रीमत्कृष्णः प्रीतमनाः पशून् ॥ रेमे संचारयन्नद्रेः सरिद्रोधःसु सानुगः ॥९॥ कचिद्रायति गायत्सु मदान्धालिष्वनु-व्रतैः ॥ उपगीयमानचरितः सग्वी संकर्षणान्वितः ॥१०॥ कचिच कलहंसानामनुकूजित कृजितम् ॥ अभिनृत्यित नृत्यंतं वर्हिणं हासयन्कचित् ॥११॥ मेघगंभीरया वाचा नामभिर्दूरगान्पश्न् ॥ क्वचिदाह्वयति पीत्या गोगोपालमनोज्ञया ॥१२॥ चकोरक्रौंचचकाह्वभारद्वाजाँश्च वर्हिणः ॥ अनुरोति स्म सत्त्वानां भीतवद्वचाघ्रसिंहयोः ॥ १३ ॥ कचित्कीडापरिश्रांतं गोपोत्संगोपवर्दणम् ॥ स्वयं विश्रमयत्यार्यं पादसंवाहनादिभिः ॥ १४ ॥ नृत्यतो गायतः कापि वल्गतो युद्धत्यतो मिथः ॥ गृहीतहस्तौ गोपालान्हसंतौ प्रशशंसतुः ॥१५॥ कचित्पल्लवतल्पेषु नियुद्धश्रमकर्शितः ॥ वृक्षमृलाश्रयः होते गोपोत्संगोपवर्हणः ॥१६॥ पादसंवाहनं चकुः केचित्तस्य महात्मनः ॥ अपरे हतपाप्मानो व्यजनैः समवीजयन् ॥ १७ ॥ अन्ये तदनुरूपाणि मनोज्ञानि महात्मनः ॥ गायंति स्म महाराज स्नेहक्किक्षियः शनैः ॥ १८ ॥ एवं निगृहात्मगतिः स्वमायया गोपात्मजत्वं चरितैर्विडंवयन् ॥

श्रीतः सन्नद्रेः समीवर्तिसरित्तटेषु पश्रन्संचारयन्सानुगो गौपैः सह वर्तमानः श्रीतमना रेगे ॥९॥ तामेव रितमाह वर्वचिदित्यादिदशिमः ॥१०॥ विहैणं नृत्यंतमनु अभिनृत्यित विहैणमिम्रुखो नृत्यिति वा । सखीन्हासयन् ॥ ११ ॥ १२ ॥ चकोरादीननुकृत्य रौति । कदाचिच सन्वानां मध्ये व्याधिसहयोस्ताभ्यां भीतवद्भवति । सन्वेषु पलायमानेषु पलायत इत्यर्थः । तथोः सन्वानां वलोद्रेकाणां भीतवद्भवतीति ॥१३॥ आर्यमग्रजं विश्रमयित वा विगतश्रमं करोति ॥१४॥ मिथो नृत्यादीनकुर्वतो गोपान्प्रशशंसतुः ॥१५॥१६॥ व्यजनैः पल्लवादिनिर्मितैः ॥ १७ ॥ १८ ॥

श्रीधरी

37 a 9 t

ईशचेष्टित इति । विगूहस्वभावत्वेऽप्यंतरांतरा ईशस्यैव चेष्टितानि दृश्यंतेऽस्मिन्सः ॥१९॥ ईशचेष्टितत्वमेव दर्शयितुमाह । श्रीदामेति । स्तोककृष्णः कश्चित् ॥ २० ॥ तालालिसंकुलं तालपंक्ति-भिन्याप्तम् ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥२४॥ विषूचीनः सर्वतः प्रसृतः ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ सनगं सबुक्षम् ॥२९॥ प्रत्यग्द्वाभ्यां पश्चिमाभ्याम् । काशब्दिमिति गर्दभजातिशब्दानुक-रेमे रमालालितपादपञ्चवो ग्राम्यैः समं ग्राम्यवदीशचेष्टितः ॥१९॥ श्रीदामा नाम गोपालो रामकेशवयोः सखा ॥ सुवलस्तोकऋष्णाद्या गोपाः प्रेम्णेदम-ब्रुवन् ॥ २०॥ राम राम महाबाहो कृष्ण दुप्टनिबर्हण ॥ इतो विदुरे सुमहद्भनं तालालिसंकुलम् ॥ २१॥ फलानि तत्र भूरीणि पतितानि पतंति च ॥ संति किंत्ववरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना ॥२२॥ सोऽतिवीर्योऽसुरो राम हे कृष्ण खरूपपृक् ॥ आत्मतुल्यवलैरन्यैर्ज्ञातिभिर्वहुभिर्वृतः॥२३॥ तस्मात्कृतनराहाराद्भीतैर्नृभिरमित्रहर्।। न सेव्यंते पशुगणैः पक्षिसंघैर्विवर्जितम् ॥२४॥ विद्यन्तेऽभुक्तपूर्वाणि फलानि सुरभीणि च॥ एष वै सुरभि-र्गंधो विष्चीनो अवगृह्यते ॥ २५ ॥ प्रयन्छ तानि नः कृष्ण गंधलोभितचेतसाम् ॥ वांछा अस्ति महती राम गम्यतां यदि रोचते ॥ २६ ॥ एवं सुह-द्भनः श्रुत्वा सुहत्रियचिकीर्षया ॥ प्रहस्य जग्मतुर्गोपैर्वृतौ तालवनं प्रभू ॥ २७॥ बलः प्रविश्य बाहुभ्यां तालानसंपरिकंपयन् ॥ फलानि पातयामास मतंगज इवौजसा ॥ २८ ॥ फलानां पततां शब्दं निशम्यासुररासभः ॥ अभ्यथावित्वितितलं सनगं परिकंपयन् ॥ २९ ॥ समेत्य तरसा प्रत्यग्द्राभ्यां पद्भयां बलं बली ॥ निहत्योरिस काशब्दं मुंचन्पर्यसरत्वलः ॥ ३० ॥ पुनरासाद्य संरब्ध उपकोष्टा पराक् स्थितः ॥ चरणावपरौ राजन्बलाय प्राक्षि-पद्भा ॥ ३१ ॥ स तं गृहीत्वा प्रपदोर्भामयित्वैकपाणिना ॥ चिच्चेप तृणराजाग्रे भ्रामणत्यक्तजीवितम् ॥ ३२ ॥ तेनाहतो महातालो वेपमानो महा-शिराः ॥ पार्श्वस्थं कंपयनभूमः स चान्यं सोऽपि चापरम् ॥ ३३ ॥ बलस्य लीलयोत्सृष्टखरदेहहताहताः ॥ तालाश्रकंपिरे सर्वे महावातेरिता इव ॥ ३४ ॥ नैतिचित्रं भगवित ह्यनंते जगदीश्वरे ॥ ओतप्रोतिमदं यसिंमस्तंतुष्वंग यथा पटः ॥ ३५ ॥ ततः कृष्णं च रामं च ज्ञातयो धेनुकस्य ये ॥ क्रोष्टारोऽभ्यद्रवन्सर्वे संरब्धाहतवांधवाः ॥३६॥ तांस्तानापततः ऋष्णो रामश्च नृप लीलया ॥ गृहीतपश्चाचरणान्त्राहिणोत्तृणराजसु ॥३७॥ फलप्रक-रसंकीर्णं दैत्यदेहैर्गतासुभिः ॥ रराज भूः सतालाग्रर्घनैरिव नभस्तलम् ॥ ३८ ॥ तयोस्तत्सुमहत्कर्म निशम्य विबुधादयः ॥ मुमुचुः पुष्पवर्षाणि चक्रुर्वाद्यानि तुष्टुवुः ॥ ३९॥ अथ तालफलान्यादनमनुष्या गतसाध्वसाः ॥ तृणं च परावश्चेरुर्हतधेनुककानने ॥ ४० ॥ कृष्णः कमलपत्राक्षः पुण्य-श्रवणकीर्तनः ॥ स्त्यमानोऽनुगैगोंपैः साम्रजो त्रजमात्रजत् ॥४१॥ तं गोरजश्ङुरितकुंतलबद्धबर्हवन्यप्रसूनरुचिरेक्षणचारुहासम् ॥ वेणुं क्वणंतम-रणम् । पर्यसरत्परितो भावदित्यर्थः ॥ ३० ॥ उपक्रोष्टा गर्दभः । पराक् प्रतिष्ठखः । अपरौ पश्चिमौ । बलाय वलं हंतुम् ॥ ३१ ॥ वृणराजस्तालः ॥३२॥३३॥ उत्सृष्टेन खरदेहेन हतैराहताः चकंपिरे अकंपंत ॥ ३४ ॥ यस्मिनिदं विश्वमोतमूर्ध्वतंतुषु पट इव ग्रथितं प्रोतं तिर्यक्तंतुषु पटवदेव संग्रथितम् । सर्वतोऽनुस्यूतं वर्तत इत्यर्थः ॥३५॥३६॥३७॥ वनैर्नम इव सुवस्तलं रराज ।

॥२९।

तत्र फलप्रकरसंकीर्णमिति दैत्यदेहैश्व सतालाग्नैः संकीर्णमित्यरुणश्चेतनीलघनसाद्द्रयसंपादनम् ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ आदम्भभक्षयम् । ४०॥४१॥ गोरजोभिद्रञ्जरितेषु कुंतलेषु बद्धं बद्धं वन्यानि प्रश्च-नानि च यस्य रुचिरमीक्षणं चारुहासश्च यस्य तं च । दिद्दक्षितदृशो दिद्दक्षिता दर्शनोत्कंठायुक्ता दृशो यासां ताः ॥४२॥ मुकुंदस्य मुखपबगतं सार्घं मधु । अह्नि यो विरहस्तस्माजातं तापम् । स च तासां सत्कृतिं पूजाम् । कां सत्कृतिं कथं वा कृतां तामाह । सबीडेति । सबीडेन सलज्जेन हासेन विनयो यथा भवति तथा यदेतत् । कि तत् । अपांगमोक्षं कटाक्षदर्शनम् । तथा तां सत्कृतिं प्राप्येति ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४० ॥ ४८ ॥ ४९ ॥५०॥ संप्रति सद्य एव इता प्राप्ता स्मृतियँस्ते संप्रतीतस्मृतयः । यहा । सम्यवप्रतीता प्रतिप्राप्ता स्मृतियँस्ते तथेति

नुगैरनुगीतकीर्ति गोप्यो दिद्दक्षितदृशोऽभ्यगमन्समेताः ॥ ४२ ॥ पीत्वा मुकुंदमुखसारघमक्षिभृंगैस्तापं जहुर्विरहजं व्रजयोषितोऽह्नि ॥ तत्सत्कृतिं समिधगम्य विवेश गोष्ठं सत्रीडहासविनयं यद्पांगमोत्तम् ॥४३॥ तयोर्यशोदारोहिण्यौ पुत्रयोः पुत्रवत्सले ॥ यथाकामं व्यथाकालं व्यथत्तां परमा-शिषः ॥४४॥ गताध्वानश्रमौ तत्र मज्जनोन्मदनादिभिः ॥ नीवीं वसित्वा रुचिरां दिव्यस्रगांधमंडितौ ॥ ४५ ॥ जनन्युपहृतं प्रार्य स्वाहन्त्रमुप-लालितो ॥ संविश्य वरशय्यायां सुखं सुषुपतुर्वजे ॥ ४६ ॥ एवं स भगवान्ऋष्णो वृंदावनचरः क्वचित् ॥ ययो राममृते राजन्कालिंदीं सिविभिर्वतः ॥४७॥ अथ गावश्र गोपाश्र निदाघातपपीडिताः ॥ दुष्टं जलं पपुस्तस्यास्तृपार्ता विषद्षितम् ॥ ४८ ॥ विषांभस्तदुपस्पृश्य देवोपहतचेतसः ॥ निपेतुर्व्यसवः सर्वे सिललांते कुरूद्रह ॥ ४९ ॥ वीच्य तान्वे तथाभूतान्कृष्णो योगेश्वरेश्वरः ॥ ईक्षया अमृतविष्या स्वनाथानसमजीवयत् ॥ ५० ॥ ते संप्रतीतस्मृतयः समुत्थाय जलांतिकात् ॥ आसन्सुविस्मिताः सर्वे वीक्षमाणाः परस्परम् ॥ ५१॥ अन्वमंसत तद्राजनगोविंदानुप्रहेचितम् ॥ पीत्वा विषं परेतस्य पुनरुत्थानमात्मनः ॥५२॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधे पूर्वार्धे धेनुकवधो नाम पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ श्रीशुक् उवाच ।। विलोक्य द्षितां कृष्णां कृष्णः कृष्णाहिना विभुः।। तस्या विशुद्धिमन्विच्छन्सपं तमुदवासयत्।।१।। राजोवाच ।। कथमंतर्जलेऽगाधे न्यगृह्णा-द्भगवानहिम् ॥ स वै बहुयुगावासं यथा ५ ५ सीद्विप्र कथ्यताम् ॥ २ ॥ बह्मन्भगवतस्तस्य भूम्नः स्वच्छंदवर्तिनः ॥ गोपाछोदारचरितं कस्तृप्येतामृतं जुषन् ॥ ३॥ श्रीशुक उवाच ॥ कालिंद्यां कालियस्यासी द्वदः कश्चिद्विपानिना ॥ श्रप्यमाणपया यस्मिन्पतंत्युपरिगाः खगाः ॥ ४ ॥ विप्रवमता विषोदोर्मिमारुतेनाभिमर्शिताः ॥ म्रियंते तीरगा यस्य प्राणिनः स्थिरजंगमाः ॥५॥ तं चंडवेगविषवीर्यमवेच्य तेन दुष्टां नदीं च खळसंयमनावतारः ॥

 श्रीधरी

27.028

कालियम् । चण्डो वेगो यस्य । तद्विषमेव वीर्यं यस्य तम् । कदम्बमिति श्रीकृष्णचरणस्पर्शभाग्येन स एकस्तचीरे न शुष्कः । अमृतमाहरता गरुत्मताऽऽक्रांतत्वादिति च पुराणांतरम्। आस्कोट्य बाहुं करतलेनाहत्य गाढा दृढं बद्धा रशना कटिवंधनवस्तं येन सः ॥६॥ तदा सर्पस्य हृदः पुरुषश्रेष्ठस्य पतनभारेण संचोभितानामुरगाणां विषरुन्नतोऽम्बुराशिर्यस्य सः । विशेषेण कषायीकृता भयंकरा ऊर्मयो यस्य सः । पर्यक् परितो धावन् धनुःशतं प्छतः प्रमृतः। नैतिचित्रमित्याह । अनंतबलस्येति ॥७॥ हृदे विहरतो स्रजदंडाहतोदक्योषं श्रुत्वा ततः स्वसदनाभिभवं निरीच्य तदसहमानः सर्पः समसरत् समाजगाम ॥८॥ प्रेक्षणीयश्र सुकुमारश्र धनवदुज्जवलश्र तं श्रीवत्सपीतवसनं हृदे विहरतः श्रीवत्सेन संयुक्तमुचलत्पीतं वस्तं यस्य तं सुजया भोगेन चल्लादावेष्टयत् ॥९॥ स प्रियो येषां

कृष्णः कदंबमधिरुह्य ततो अतितुङ्गमास्फोट्य गाढरशनो न्यपतद्विषोदे ॥ ६ ॥ सर्पहृदः पुरुषसारनिपातवेगसंक्षोभितोरगविषोच्छ्वसितांबुराशिः ॥ पर्यक्फुतो विषकषायविभीषणोर्मिर्धावन्धनुःशतमनंतबलस्य किं तत् ॥ ७॥ तस्य हदे विहरतो भुजदण्डघूर्णवार्घोषमङ्ग वरवारणविक्रमस्य ॥ आश्रत्य तत्स्वसदनाभिभवं निरीच्य चत्तुःश्रवाः समसरत्तदमृष्यमाणः ॥ ८ ॥ तं प्रेचणीयसुकुमारघनावदातं श्रीवत्सपीतवसनं स्मितसुंदरास्यम् ॥ कीडंतम-प्रतिभयं कमलोदरां विं संदश्य मर्मसु रुषा भुजया चछाद ॥ ९ ॥ तन्नागभोगपरिवीतमदृष्टचेष्टमालोक्य तित्रयस्वाः पशुपा भृशार्ताः ॥ कृष्णे ५पि-तात्मसुहृद्र्यकलत्रकामा दुःखानुशोकभयमूढिधियो निपेतुः ॥ १० ॥ गावो वृषा वत्सतर्यः ऋंदमानाः सुदुःखिताः ॥ कृष्णे न्यस्तेक्षणा भीता रुदंत्य इव तस्थिरे ॥ ११ ॥ अथ वर्जे महोत्पातास्त्रिविधा ह्यतिदारुणाः ॥ उत्पेतुर्भुवि दिव्यात्मन्यासत्रभयशंसिनः ॥ १२ ॥ तानालच्य भयोद्विग्ना-गोपा नंदपुरोगमाः ॥ विना रामेण गाः कृष्णं ज्ञात्वा चारियतुं गतम् ॥ १३ ॥ तैर्दुर्निमित्तैर्निधनं मत्वा प्राप्तमतद्विदः ॥ तत्प्राणास्तन्मनस्कास्ते दुःखशोकभयातुराः ॥१४॥ आबालवृद्धवनिताः सर्वेऽङ्ग पशुवृत्तयः ॥ निर्जग्मुगोंकुलाद्दीनाः कृष्णदर्शनलालसाः ॥ १५ ॥ तांस्तथा कातरान्वीस्य भगवान्माधवो बलः ॥ प्रहस्य किंचित्रोवाच प्रभावज्ञोऽनुजस्य सः ॥१६॥ तेऽन्वेषमाणा दियतं कृष्णं सृचितया पदैः ॥ भगवञ्च चणैर्जग्मुः पदव्या यमुनातरम् ॥ १७ ॥ ते तत्र तत्राब्जयवांकुशाशनिध्वजोपपन्नानि पदानि विश्पतेः ॥ मार्गे गवामन्यपदांतरांतरे निरीक्षमाणा ययुरंग सत्वराः ॥ १८ ॥ अंतर्हदे भुजगभोगपरीतमारात्कृष्णं निरीहमुपलभ्य जलाशयांते ॥ गोपांश्च मृढधिषणान्परितः पश्रृंश्च संक्रन्दतः परमकश्मलमापुरार्ताः

ते तित्रयास्ते च ते सखायश्रेति तथा ॥१०॥११॥ भ्रवि भूकम्पादयः । दिवि उन्कापातादयः । आत्मिनि वामनेत्रस्फुरणादयः । आसन्नं भयं शंसितुं शीलं येषां ते ॥१२॥ तानालच्य गोकुला- भिर्जिम्भरिति तृतीयेनान्वयः । भयोद्विमा भयदेतुम्यो भीताः । भयेन कम्पमाना इति वा ॥ १३ ॥ न तं विदंतीत्यतद्विदः ॥१४॥ पशुवृत्तयोऽतिवत्सलाः ॥१५॥ कातरान् भीतान् ॥ १६ ॥ भगवंतं लक्षयंति । यानि पदानि तैः पदैः स्चितया पदच्या मार्गेण ॥१७॥ पदैर्माम्झानप्रकारमाह । त इति । विश्वतेः श्रीकृष्णस्यान्येषां पदानामंतरांतरे मध्ये तत्तद्वपोद्देन गवां श्रुतीनां मार्गे सत्वरा अप्रमत्ता योगिनस्तत्तदुपाध्यपवादेन यथा परं तत्त्वं मृगयन्ते तद्वदिति भावः ॥ १८ ॥ ततश्च सर्पशरीरवेष्टितं कृष्णं द्रान्निरीच्य गोपांच पश्चि तथा निरीच्यार्चाः परमक्षमलं परं

मोहं प्रापुः ॥१९॥ प्रियेण श्रीकृष्णेन न्यितहृतं त्रैलोक्यं शृत्यं दृदशुः ॥२०-२२॥ अनन्यगतिमात्मानित्यं निरीच्यात एवात्महेतोः स्वगोकुलमितदुःखितमाञ्चायोरगवंघादुदितप्रदित्यन्वयः ॥२३॥ तस्य प्रध्यमानेन वपुषा न्यियतत्मशरीरो भ्रजङ्गः कुंडलीमुन्मुन्य तं त्यक्त्वा कुषितः स्वफणानुन्नमय्य श्वसन्केवलमीक्षमाणस्तस्यौ । कथंभृतः । श्वसनगंश्चेषु नासाविवरेषु विषं यस्य स तथा अंबरीषो मंडकपाकभाजनं तद्वत्संतप्तानि स्तन्धानीक्षणानि यस्य स तथा उन्मुकानि मुखेषु यस्य स च स च ॥२४॥ हरिश्व क्रीडंस्तममुं सर्पं परिससार परितो वश्राम । अतिकरान्लिषाप्रियुक्ता दृष्टियस्य तम् । जिह्वाया द्विशिखयेति प्रतिमुखम् ॥ २५ ॥ एवं परिश्रमेणैव हतमोजो यस्य तम् । उन्नतावंसौ यस्य तम् । तस्य मूर्धमु ये रत्निकरास्तेषां स्पर्शेनात्यरुणं पादां-

॥१९॥ गोप्यो अनुरक्तमनसो भगवत्यनन्ते तत्सौहदस्मितविलोकगिरः स्मरन्त्यः ॥ यस्ते अहिना प्रियतमे भृशदुःखतन्नाः शन्यं प्रियव्यतिहृतं दृहशुस्त्रि-लोकम् ॥ २० ॥ ताः कृष्णमातरमपत्यमनुप्रविष्टां तुल्यन्यथाः समनुगृह्य शुचः स्रवंत्यः ॥ तास्ता त्रजिपयकथाः कथयंत्य आसन्कृष्णानने अपतहशो मतकप्रतीकाः ॥ २१ ॥ कृष्णप्राणान्निर्विशतो नंदादीन्वीच्य तं हृदम् ॥ प्रत्यषेधत्स भगवात्रामः कृष्णानुभाववित् ॥ २२ ॥ इत्यं स्वगोक्छपन-न्यगतिं निरीच्य सस्त्रीकुमारमतिदुःखितमात्महेतोः ॥ आज्ञाय मर्त्यपदवीमनुवर्तमानः स्थित्वा मुहूर्तमुदितष्ठदुरंगवंधात् ॥ २३ ॥ तत्प्रथ्यमानवपुपा व्यधितात्मभोगस्त्यक्त्वोन्नमय्य कुपितः स्वफणान्भुजंगः ॥ तस्थौ श्वसन् श्वसनरंप्रविषांबरीषस्तव्धेक्षणोल्मुकमुखो हरिमीचमाणः ॥२८॥ तं जिह्नया द्विशिखया परिलेलिहानं द्वे स्किणी ह्यतिकरालविषामिदृष्टिम् ॥ कीडन्नमुं परिससार यथा खगेंद्रो वभाम सोऽप्यवसरं प्रसमीक्षमाणः ॥ २५॥ एवं परिभ्रमहतौजसमुन्नतांसमानम्य तत्पृथुशिरःस्विधरूढ आद्यः ॥ तन्मूर्धरत्ननिकरस्पर्शातिताम्रपादांबुजोऽखिलकलादिगुरुर्ननर्त ॥ २६ ॥ तं नर्तुमुद्यतमवेच्य तदा तदीयगंधर्वसिद्धसुरचारणदेववध्वः ॥ प्रीत्या मृदङ्गपणवानकवाद्यगीतपुष्पोपहारचुतिभिः सहसोपसेदुः ॥ २७ ॥ यद्यच्छिरो न नमतेऽङ्ग रातैकशीर्ष्णस्तत्तन्ममर्द खरदण्डधरोंऽघिपातैः ॥ क्षीणायुषो अमत उल्बणमास्यतोऽसृङ् नस्तो वमन्परमकश्मलमाप नागः ॥२८॥ तस्या-चिभिर्गरलमुद्रमतः शिरःसु यद्यत्ममुत्रमति निःश्वसतो रुषोचैः ॥ नृत्यन्पदान्नमयन्दमयांवभृव पुष्पैः प्रपूजित इवेह पुमान्पुराणः ॥ २९ ॥ तचि-त्रतांडवविरुग्णफणातपत्रो रक्तं मुखेरुरु वमञ्चप भगगात्रः ॥ स्मृत्वा चराचरगुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमरणं मनसा जगाम ॥ ३० ॥ कृष्णस्य

बुजं यस्य सः । नतु कथं चश्चलेषु शिरःसु ननर्त तत्राह । अखिलकलानामादिगुरुः ॥२६॥ उपसेदुः प्राप्ताः ॥२०॥ शतैकशीर्ष्णः शतमेकानि सुख्यानि शीर्पाणि यस्य तस्य क्षीणायुपोऽपि पुनश्रमतो यद्याच्छिरो न नमते स्तब्धतां न जहाति । नृत्यच्छलेनां शिपातैस्तचन्ममर्द । तदा चास्यतो सुखेम्यो नस्तो नासाविवरेम्यश्चासुग्वमन् ॥२८॥ पुनरपि रुपा उच्चैिनःश्वसतो यद्यत्ससुन्नमिति तत्तत्पदाघातेनानुनथयिनहासिमन्नवसरे हृष्टेर्गधर्वादिभिः शेषासनः पुराणः पुरुष इव यशोदानंदनः पुष्पः प्रपूजितः । यद्वा तदा गंधर्वादिभिः पुष्पः प्रपूजितो गोपैः पुराणः पुमानिव दृष्ट इति ।
यद्वा पुष्पः प्रपूजित इव प्रसन्नः सन्दमयावभूव । हितं कृतवानित्यर्थः ॥२९॥ अरणं शरणम् ॥३०॥ गर्भे जगंति यस्य तस्यातिभारेणावसन्नमाकांतम् । पार्ष्णः पादपृष्ठम् । आद्यं श्रीकृष्णम्।

श्रीवरी

अ०१६

श्चर्यतो विस्नंसमाना वसनादयो यासां ताः ॥३१॥ ताः शरणं प्रसन्नाः सत्यस्तं प्रणेग्धः । सुविग्नमनसोऽतिविह्वलचित्ताः । सुवीति तस्मिन्स्थाने जलाधस्ताद्वा तीरे वा । शमलस्य पापातमनोऽपि भर्तुमींचेप्सवः भर्तुर्यच्छमलं तस्य वा । भृतपतिं प्राणिमात्रस्य पतिम् । शरणदमाश्रयप्रदम् ॥३२॥ प्रथमं तावत्कुपितं भगवंतं दंडानुमोदनेनोपशमयंत्यः स्तुवंति । न्याय्यो द्वीति । तत्र । दंडानु-मोदनं पड्भिर्दशभिश्र हरेर्नितिः ॥ प्रार्थनं पश्रभिः श्लोकैस्ततः पन्नगयोपिताम् ॥ न च निप्रहानुप्रहरुक्षणं वैपम्यं तवास्तीत्याहुः । घत्से दममिति । अनुशंसन्नरुक्ति । अनुशंसन्नरुक्ति । अनुशंसन्नरुक्ति । अनुशंसन्नरुक्ति । हायेत्युक्तमिदानीमनुग्रह एवायं न निग्रह इत्याहुः। अनुग्रह इति । नोऽस्माकं यस्मादमुष्य सर्पत्वं दृक्यतेऽतस्तन्मूलपापनिवर्तको दंडोऽनुग्रह एव क्रोधत्वेन प्रतीयमानोऽपीत्यर्थः ॥३४॥ महां-श्वायमनुग्रह इति । तस्य पूर्वपुण्यमभिनंदंति । तप इति । स्वयं मानरहितेनान्येभ्यो मानदेन च । सर्वं जीवयतीति सर्वजीवः ॥३५॥ न तपत्रादिनिमित्त एष भाग्योदयः किंत्वचित्यं तव कृषा-वैभविमत्याह श्लोकत्रयेण । कस्यानुभाव इति । तपआदिना ब्रह्मादयोऽपि यस्याः श्रियः प्रसादिमच्छंति सा श्रीर्ललना उत्तमा स्त्री यस्य त्वदंघिस्पर्शाधिकारस्य वांछ्या तप आचरत् । अस्य गर्भजगतोऽतिभरावसत्रं पार्षिणप्रहारपरिरुग्णफणातपत्रम् ॥ दृष्टाऽहिमाद्यमुपसेदुरमुष्य पत्न्य आर्ताः श्वथद्वसनभूषणकेशबन्धाः ॥ ३१ ॥ तास्तं सुविममनसो ऽथ पुरस्कृतार्भाः कायं निधाय भुवि भूतपतिं प्रणेमुः ॥ साष्ट्यः कृतांजलिपुटाः शमलस्य भर्तुमींचेप्सवः शरणदं शरणं प्रपन्नाः ॥३२॥ नागपत्न्य ऊचुः ॥ न्याय्यो हि दण्डः कृतिकिल्बिषेऽसिंमस्तवावतारः खलनिग्रहाय ॥ रिपोः सुतानामिष तुल्यदृष्टेर्धत्से दमं फलमेवानुशंसद् ॥३३॥ अनुब्रहोऽयं भवता कृतो हि नो दण्डोऽसतां ते खलु कल्मषापहः ॥ यहंदशूकत्वममुष्य देहिनः क्रोधोऽपि तेऽनुब्रह एव संमतः ॥ ३४॥ तपः स्रुतप्तं किमनेन पूर्व निरस्तमानेन च मानदेन ॥ धर्मोऽथवा सर्वजनानुकम्पया यतो भवांस्तुष्यित सर्वजोवः ॥ ३५ ॥ कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्यहे तवां विरेणुस्पर्शाधिकारः ॥ यद्वां व्या श्रीर्ललना अवस्तपो विहाय कामान्सु विरं धृतव्रता ॥ ३६ ॥ न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठचं न रसाधिपत्यम् ॥ न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा वांछन्ति यत्पादरजःप्रपन्नाः ॥ ३७ ॥ तदेष नाथाप दुरापमन्यैस्तमोजनिः कोधवशोऽप्यहीशः ॥ संसार-चक्रे भ्रमतः शरीरिणो यदिच्छतः स्याद्विभवः समचः॥ ३८॥ नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने ॥ भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने ॥३९॥ ज्ञानविज्ञाननिधये ब्रह्मणेऽनंतशक्तये ॥ अगुणायाविकाराय नमस्ते प्राकृताय च ॥४०॥ कालाय कालनाभाय कालावयवसाक्षिणे ॥ विश्वाय तद-सर्पस्य । स कि कृतवानिति को वेत्तीत्यथंः ॥३६॥ यत्तव पादरजःप्रपन्नाः पारमेष्ठश्राद्यपि तुच्छं मन्यन्ते ॥३७॥ अहो तदेष अयत्नत एव प्राप । अन्यैः श्यादिभिरपि । कथंमतं पाद-रजः । यदिच्छतः सेव्यं मे भवत्विति प्रार्थयमानस्यैव समक्षः प्रत्यक्ष एव विभवोऽपेचिता संपद्भवति ॥३८॥ नमस्तुभ्यं भगवतेऽचित्यैश्वर्यादिगुणाय । तदुपपादनाय दशभिः क्लोकैविंशेषणानि । पुरुषाय पूर्वंतर्यामिरूपेण वर्तमानाय । महात्मने एवमपि नातिपरिच्छिन्नाय । कुतः । भूतावासाय आकाशाश्रयाय । एतदपि कुतः । भूताय पूर्वमपि सते । कुतः । पराय कारणाय । किंच पर-मात्मने कारणातीताय ॥३९॥ कारणत्वं कारणातीतत्वं च समर्थयितुमाद्यः । ज्ञानविज्ञानिषये ज्ञानं ज्ञप्तिः विज्ञानं चिच्छक्तिः उभयोनिषये ताम्यां पूर्णाय । कथं तथात्वमत उक्तं त्रक्षणेऽनंत-शक्तये । कथंभूताय ब्रक्कणे । अगुणायाविकाराय । कथंभूतायानंतशक्तये । प्राकृताय प्रकृतिप्रवर्तकाय । अप्राकृतायिति वा अप्राकृतानंतशक्तियुक्ताय। अयमर्थः । अगुणत्वादविकारं ब्रह्म इप्तिमा-

त्रत्वातकारणातीतं प्रकृतिप्रवर्तकोऽनंतशक्तिविज्ञाननिधित्वादीश्वरः कारणं तदुभयातमने नम इति ॥४०॥ अनंतिशक्तित्वात्कालशक्त्या विश्वस्वष्ट्रत्वादिरूपेण नमस्यन्ति । कालाय कालस्वरूपाय । कालनाभाय कालशक्त्याश्रयाय । कालावयवानां सृष्ट्यादिसमयानां साक्षिणे। ततश्च विश्वाय विश्वरूपाय । तिहं किं जडोऽहं निह तदुपद्रष्टे। न च द्रष्टमात्राय। किंतु तत्कर्त्रे नच कर्तुमात्राय। विश्वहेतवे सर्वकारणरूपाय ॥ ४१ ॥ तदेवाहुः । भृतमात्रेंद्रियप्राणमनोबुद्धवाशयात्मने । आशयश्चित्तं भृतादिरूपाय । अतः सर्वकारकरूपायेति । अहंकारात्मतया नमस्यंति । त्रिगुणेनेति । एवं स्रध्ये कार्ये यिख्रगुणोऽभिमानस्तेन मृढा स्वांशभृतानामात्मनां जीवानामनुभृतिर्येन तस्मै ॥४२॥ त्वं त्वहंकारानावृत इति स्तुर्वति । नमोऽनंतायाहंकारापरिच्छेदात् । अतः म्र्चमायाद्यस्यात् । अतएव कूटस्थायोपाधिकृतविकाराभावात्। अतएव विपश्चिते सर्वज्ञाय। एवं वस्तुतः स्तुत्वाऽचित्यमायात्वेन स्तुवंति। नानावादानुरोधाय अस्ति नास्ति सर्वज्ञः किंचिज्ज्ञो बद्धो मुक्त एकोऽनेक इत्यादिनानावादाननुरुणद्भि माययाऽनुवर्तते यस्तस्मै । किंच । वाच्यवाचकशक्तये । अभिघानाभिधेयशक्तिभेदादपि नानात्वेन प्रतीयमानायेत्यर्थः ॥४३॥ अनाष्ट्रतमेव हेत्वंतरेणापि सूचयंत्यः स्तुवंति । नमःप्रमाणमृलाय चत्तुरादीनां चत्तुरादिरूपाय । अतएव कवये स्वयं तिन्नरपेक्षज्ञानाय । कुतः । शास्त्रयोनये वेदात्मकिनःश्वासाय । किंच प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमा नमः ॥४४॥ किंच अनावृतैश्वर्यत्वादेव चतुर्मृतिंरूपेण सर्वोपास्यत्वेन नमंति नमः कृष्णायेति वलोकेन। रामाय संकर्पणाय वसुदेवसुताय च वसुदेवशब्दितं शुद्धं सत्त्वं तत्र प्रकाशमानाय वासुदेवायेत्यर्थः। सात्वता-

पद्रष्टे तत्कर्त्रे विश्वासहेतवे ॥४१॥ भूतमात्रेंद्रियप्राणमनोबुद्धचारायात्मने ॥ त्रिगुणेनाभिमानेन गूढस्वात्मानुभूतये ॥ ४२ ॥ नमोऽनंताय सुदमाय कूटस्थाय विपश्चिते ॥ नानावादानुरोधाय वाच्यवाचकशक्तये ॥ ४३ ॥ नमः प्रमाणमूलाय कवये शास्त्रयोनये ॥ प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः ॥ ४४ ॥ नमः कृष्णाय रामाय वसुदेवसुताय च ॥ प्रद्यम्नायानिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः ॥ ४५ ॥ नमो गुणप्रदीपाय गुणात्मच्छादनाय च ॥ गुणवृत्त्युपतस्याय गुणद्रष्ट्रे स्वसंविदे ॥ ४६ ॥ अन्याकृतिविहाराय सर्वन्याकृतिसिद्धये ॥ हृषीकेश नमस्ते अस्तु मुनये मौनशीलिने ॥ ४७ ॥ परावरगतिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः ॥ अविश्वाय च विश्वाय तद्द्रष्ट्रेऽस्य च हेतवे ॥४८॥ त्वं ह्यस्य जन्मस्थितिसंयमान्प्रभो गुणैरनीहोऽकृत का-

मुपासकानां पतये सालोक्यादिना पालकाय । एवं चतुर्मूर्तये कृष्णाय तुभ्यं नम इति ॥४५॥ कथं चतुर्मूर्तितेति तदाहुः । नमो गुणप्रदीपायेति गुणा अंतःकरणानि तानि प्रदीपयित प्रकाशयतीति तथा तस्मै । चित्ताद्यधिष्ठात्रस्वेन चतुर्मृ तितेत्यर्थः । नजु तथाऽप्येकस्यैव कथं चतुष्ट्वमत आहुः। गुणात्मच्छाद्नाय तैरेव गुणैरुपासकानां फलवैचित्र्यायात्मानमाच्छाद्य नानात्वेन प्रकाशमानायेत्यर्थः। नत् तहिं कथं प्रतीतिरत उक्तं गुणवृन्युपलच्याय चित्तादिनां चेतनाद्वचसायादिवृत्तिभिरुपलच्याय । उपलक्षणसेवाहः । गुणद्रष्ट्रे तत्साक्षिणे कथंचिदुपलच्य एव न झेय इत्याहुः । स्वसंविदे । अगोचरायेत्यर्थः ॥ ४६ ॥ अगोचरत्वमुपलच्यत्वं च दर्शयंत्यो नमंति । अव्याकृतिविहाराय अतक्यमिहिन्न इत्यर्थः । सर्वव्याकृतिसिद्धये सर्वकार्योत्पत्तिप्रकाशहेतुत्वेनोपलक्षणयोग्यायेत्यर्थः । उपलक्षणांतरमाहुः । हे हृषीकेश करणप्रवर्तक ! कि विषयलिप्सया न मुनये आत्यारामाय । कि साधनवशेन वा नहि मौनमात्मारामता तत्स्वभावाय ॥ ४७ ॥ कुतः । परावरगतिज्ञाय स्थुठ-सूच्माणां गतिज्ञत्वेन न क्वापि सज्जमानायेत्यर्थः । अपि च सर्वाध्यक्षाय सर्वस्याधिष्ठात्रे कुत एतत् । अविश्वाय न विश्वं यस्मिस्तिन्निपेधावधये । विश्वाय च तद्भिवर्ताधिष्ठानायेत्यर्थः । किंच तद्भष्टे 🕎 ॥३१॥ अध्यासाप्वादसाक्षिणे । अपि च अस्य विश्वाध्यासस्य तदपवादस्य चाविद्याविद्याभ्यां हेतवे । यद्वा अविश्वाय विश्वतैजसाद्यवस्थारहिताय च मायया स्वांशैस्तत्तदवस्थाय । तद्द्रष्ट्रे तासामव-

स्थानां भावाभावसाक्षिणे । अन्यत्समानम् । तस्मात्सर्वगतिज्ञत्वसर्वाधिष्ठातृत्वात्मारामत्वादिभिनिंरतिशयैश्वर्याय तुभ्यं नम इति । विशेषणैरसंकीणैंः पंचपंचाशतानतः ।। अहिस्नीभिः प्रसन्नो वस्ता-सामिव भवेद्धरिः ॥४८॥ एवं तावदंडानुमोदनेन नमस्कारैश्व भगवंतं प्रसाद्येदानीं त्वद्धीनानां प्राणिनां कोऽपराध इत्याशयवत्यः प्रार्थयंते । त्वं हीति । अस्य लोकस्य जनमादि त्वमेव अकृत अकरोः । ततश्च ताँस्तान्संस्काररूपेण सतः स्वभावान्घोरत्वादीनप्रतिवोधयन्नीहसे क्रीडसि । यद्वा । अस्य जन्मादींस्त्वमीहस इत्यन्वयः । कथंभूतः । अकृतानादिर्या कालशक्तिस्तां धारयतीति तथा । अन्यत्समानम् ॥ ४९ ॥ अतस्तस्य तवैवामूस्तनवस्तन्यंत इति क्रीडोपस्काराः तथापि तवाधुना शांताः प्रियाः।कुतः। सतां धर्मपरिपालनेच्छयाईहतः प्रवर्तमानस्यातस्तानवितुं स्थातुः स्थितस्य

लशक्तिधृक् ॥ तत्तत्त्वभावान्प्रतिबोधयन्सतः समीक्षयामोघविहार ईहसे ॥ ४९ ॥ तस्यैव ते अपूस्तनविश्वलोक्यां शांता अशांता उत मृहयोनयः ॥ शांताः प्रियास्ते ह्यथुना अवितुं सतां स्थातुश्च ते धर्मपरीप्सयेहतः ॥ ५० ॥ अपराधः सकृद्भर्ता सोढव्यः स्वप्रजाकृतः ॥ चंतुमर्हसि शांतात्मन्मृदस्य त्वामजानतः ॥ ५१ ॥ अनुगृह्णीष्व भगवन्त्रांणांस्त्यजति पन्नगः ॥ स्त्रीणां नः साधुशोच्यानां पतिः प्राणः प्रदीयताम् ॥५२॥ विधेहि ते किंकरी-णामनुष्टेयं तवाज्ञया ।। यच्छुद्धयाऽनुतिष्ठन्वै मूच्यते सर्वतो भयात् ॥५३॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्थं स नागपत्नीभिर्भगवान्समभिष्टुतः ॥ मूर्च्छितं भगन-शिरसं विससर्जां विक्रुट्टनैः ॥ ५४ ॥ प्रतिलब्धेन्द्रियपाणः कालियः शनकैईरिम् ॥ कुच्छात्समुच्छ्वसन्दीनः कृष्णं प्राह कृतांजिलः ॥५५॥ वयं खलाः सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः ॥ स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यदसद्ग्रहः ॥ ५६ ॥ त्वया सृष्टमिदं विश्वं धातर्गुणविसर्जनम् ॥ नानास्व-भाववीर्योजोयोनिबीजाशयाकृति ॥ ५७ ॥ वयं च तत्र भगवन्सर्पा जात्युरुमन्यवः ॥ कथं त्यजामस्त्वन्मायां दुस्त्यजां मोहिताः स्वयम् ॥ ५८ ॥ भवान्हि कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः ॥ अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तिष्ठधेहिनः ॥५९॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्याकर्ण्य वचः प्राह भगवान्कार्यमानुषः ॥ नात्र स्थेयं त्वया सर्प समुद्रं याहि मा चिरम् ॥ स्वज्ञात्यपत्यदाराब्यो गोनृभिर्भुज्यते नदी ॥६०॥ य एतत्संस्मरेन्मर्त्यस्तुभ्यं मदनुशासनम् ॥ कीर्त-यन्नभयोः संध्योर्न युष्मद्भयमाप्नुयात् ॥ ६१ ॥ योऽस्मिन्स्नात्वा मदाकीडे देवादींस्तर्पयेञ्जलैः ॥ उपोष्य मां स्मरन्नर्चेत्सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ६२ ॥ द्वीपं रमणकं हित्वा हदमेतमुपाश्रितः ॥ यद्भयात्म सुपर्णस्त्वां नाद्यान्मत्पादलांबितम् ॥ ६३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवमुक्तो भगवता कृष्णेनाद्भत-

॥५०॥ एवं तवाप्रियाचरणाद्यपराधस्तर्हि सोढव्य इति ॥५१॥५२॥ युष्मदनुग्रहेऽन्येषां मृत्युरेवेति चेत्तन्नेत्याहुः । विधेहीति । त्वदाज्ञया प्राणिनो नाद्यामेति भावः ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ यदसद्ग्रह इति । यतः स्वभावोऽसद्रूपः । यद्वा यतः स्वभावादसति देहादौ ग्रहः स दुस्त्यजइति ॥५६॥ गुणैर्विविधतया सृज्यत इति गुणविसर्जनम् । तत्रापि नानास्वभावादयो यस्य तत् ॥५०॥ जात्या जन्मनैवोर्ह्मन्युर्येषां ते वयं स्वयं कथं त्यजामः ॥५८॥ हि यस्मात्तत्र त्वन्मायात्यामे भवानेव कारणिनत्यनुग्रहं विघेहि । ममाज्ञया खादंतीति ईश्वरत्वासिग्रहं वा विघेहीति ॥५९॥ यतो गोभिर्नृभिष नदी श्रुज्यत इति ॥६०॥ न युष्मचो भयमाष्त्रयात् तस्य युष्माभिर्भयं नोत्पादनीयमित्याज्ञा ॥६१॥ इतोऽपि त्वया तिर्गतव्यमित्याह । योऽस्मित्निति । त्विय स्थिते तन्न संभव-

॥३२॥

तीति भावः ॥६२॥ न च तव गरुडभयं भवेदित्याह । द्वीपमिति ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ इति दशमस्कंघे पूर्वाघटीकायां षोडशोऽष्यायः ॥१६॥ नागं सप्तरशे नागालयं तं निरयापयत् । वंधून्स्वदुःखतः श्रांतान्सुप्तांस्तत्र दवादपात् ॥१॥ असमंजसमित्रयम् ॥१॥ उपहार्येर्भच्येः सर्पजनैः सर्पायचैर्जनैः । वानस्पत्यो वनस्पतेर्मृले देयो नागानां तद्वाधापिरहाराय यो बिलिनिरूपित उपकल्पितः ॥ २ ॥ ते च नागाः स्वं स्वं भागं जनैर्दत्तं प्रयच्छंति ततो भीता गोपीथाय रक्षणाय ॥ ३ ॥ विषवीर्याम्यां यो मदस्तेनाविष्टः काद्रवेयः कद्र्पुतः गरुडं कद्र्यी-कृत्याविगणय्य । यहा उपहार्येः सुपर्णभच्यैः सर्पा एव जनास्तैर्नागानां संवंधी यस्मिन्नेकैको नागो दीयते तथाभृतो यो ब्लिः सुपर्णाय निरूपितस्तत्र स्वं स्वंभागं सर्वे नागाः प्रयच्छंति कालियस्तु

कर्मणा ॥ तं पूजयामास मुदा नागपत्न्यश्च सादरम् ॥ ६४ ॥ दिव्यांवरस्रङ्मणिभिः पराध्यैरिप भूषणैः ॥ दिव्यगंधानुरुपेश्च महत्योत्परुमालया ॥ ६५ ॥ पूजियत्वा जगन्नाथं प्रसाद्य गरुडध्वजम् ॥ ततः प्रीतोऽभ्यन्जातः परिक्रम्याभिवंद्य तम् ॥ ६६ ॥ सकलत्रसुहत्पुत्रो द्वीपमन्धेर्जगाम ह ॥ तदेव साऽमृतजला यमुना निर्विषाऽभवत् ॥ अनुत्रहाद्भगवतः कीडामानुष्रहिषणः ॥६७॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कालियनि-र्थापणं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ राजोवाच ॥ नागालयं रमणकं कस्मात्तत्याज कालियः ॥ कृतं किं वा सुपर्णस्य तेनैकेनासमंजसम् ॥ १ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ उपहार्यैः सर्पजनैर्मासि मासीह यो बलिः ॥ वानस्पत्यो महाबाहो नागानां प्राङ्निरूपितः ॥ २ ॥ स्वं स्वं भागं प्रयच्छंति नागाः पर्वणि पर्वणि ॥ गोपीथायात्मनः सर्वे सुपर्णाय महात्मने ॥ ३ ॥ विषवीर्यमदाविष्टः काद्रवेयस्तु कालियः ॥ कदर्थीकृत्य गरुडं स्वयं तं व्रभुजे विलम ॥ ४ ॥ तच्छुत्वा कुपितो राजनभगवानभगवित्रयः ॥ विजिघांसुर्महावेगः कालियं समुपाद्रवत् ॥५॥ तमापतंतं तरसा विपायुधः प्रत्यभययादु च्छितनैक-मस्तकः ॥ दद्भिः सुपर्णं व्यदशत्तदायुधः करालजिह्वोच्छ्वसितोत्रलोचनः ॥ ६ ॥ तं ताद्र्यपुत्रः स निरस्य मन्युमान्प्रचंडवेगो मधुसूदनासनः ॥ पत्तेण सन्येन हिरण्यरोचिषा जघान कद्रसुतसुत्रविक्रमः ॥ ७ ॥ सुपर्णपक्षाभिहतः कालियोऽतीव विह्वलः ॥ हदं विवेश कालिंद्यास्तदगम्यं दूरा-सदम् ॥ ८ ॥ तदैकदा जलचरं गरुडो भन्यमीप्सितम् ॥ निवारितः सौभरिणा प्रसह्य चुधितो इरत् ॥ ९ ॥ मीनान्सुदुःखितान्दृष्टा दीनान्मीन-पतौ हते ॥ कृपया सौभरिः प्राह तत्रत्यचेममाचरन् ॥ १० ॥ अत्र प्रविश्य गरुडो यदि मत्स्यान्स खादति ॥ सद्यः प्राणैर्वियुज्येत सत्यमेतद्ववी-म्यहम् ॥ ११ ॥ तं कालियः परं वेद् नान्यः कश्चन लेलिहः ॥ अवात्सीद्गरुडाद्भीतः कृष्णेन च विवासितः ॥ १२ ॥ कृष्णं हदाद्विनिष्कांतं दिव्य-स्रगंधवाससम् ॥ महामणिगणाकोणी जांबूनदपरिष्कृतस् ॥ १३ ॥ उपलभ्योत्थिताः सर्वे छव्धप्राणा इवासवः ॥ प्रमोदनिभृतात्मानो गोपाः प्रीत्याऽ-

न प्रयच्छिति कि त्वन्यैर्दत्तमि तं बिल स्वयमेव बुभुजे ॥४॥५॥ विषमेवायुधं यस्य सः प्रत्यभ्ययाद्योद्धं प्रतिजगाम। उच्छितनैकमस्तकः उन्निमितानेकफणः ददायुधो दंतायुधः करालजिह्नबा-साबुच्छ्वसितोग्रलोचनश्च उच्छ्वसितान्युज्जृम्भितात्युप्राणि लोचनानि यस्य सः ॥ ६ ॥ ताचर्यपुत्रो गरुडः मधुद्धदनस्यासनं यस्मिन्सः ॥७॥ तस्य गरुडस्यागम्यमगाघतया च दुरासदम् ॥८॥ तद्गम्यत्वे कारणमाह । तत्रोति । निवास्तिोऽपि ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥ लेलिहः सर्पः अतस्तत्रावात्सीत् ॥१२॥ जांवृनदं सुवर्णं तेनालंकृतम् ॥ १३ ॥ असव इंद्रियाणि । प्रमोदनिभृतात्मान

श्रीवरा

370219

॥३२॥

आनंदपूर्णमनसः ॥१४॥ लुब्बेहा लब्ब्बेष्टाः ॥१५ ॥ नगा वृक्षा अपि पूर्वे शुब्काः संतः सद्य एव विरूढा इत्यर्थः ॥१६॥ ते विष्रा ऊच्चः ॥१७ ॥ १८ ॥ नष्टलब्बप्रजा नष्टप्राया पुनर्लब्धा प्रजा यया सा ॥१९॥ श्रमेण च किंवाः । उपकूलतः कुलप्रांते ॥२०॥२१॥२२॥२३॥ कालाग्नेर्मृत्युद्धपादग्नेः । न मृत्योर्विभीमः किंतु त्वचरणवियोगादित्याहुः । न शक्तुम इति ॥२४॥ ॥२५॥ विमोहानहिदंडेन ततः स्वं शर्णागतान् ॥ गोपानपादनंतोऽसावनंतवनवह्नितः ॥१॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधे प्वधिं टीकायां सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ अष्टादशे ततो ग्रीष्मे वसंतगुणलक्षिते ॥ अघातयद्बलेनालं प्रलंबं लीलया हरिः ॥१॥ कृत्वा नृत्यं फणाग्रेषु कालियस्य स कौतुकम् ॥ बलं प्रलंबतुंगांसमारोहयदरातिहा ॥ २ ॥ १ ॥ गोपालस्त्रव्यायया गोपा-भिरेभिरे ॥१८॥ यशोदा रोहिणी नंदो गोप्यो गोपाश्च कौरव ॥ कृष्णं समेत्य लब्धेहा आसंल्लब्धमनोरथाः ॥ १५ ॥ रामश्चाच्युतमालिंग्य जहा-सास्यानुभाववित् ॥ नगा गावो वृषा वत्सा लेभिरे परमां मुदम् ॥१६॥ नंदं विप्राः समागत्य गुरवः सकलत्रकाः ॥ ऊचुस्ते कालियप्रस्तो दिष्टचा मुक्तस्तवात्मजः ॥१७॥ देहि दानं द्विजातीनां ऋष्णनिर्मुक्तिहेतवे ॥ नंदः प्रीतमना राजन्गाः सुवर्णं तदाऽदिशत् ॥१८॥ युशोदाऽपि महाभागा नष्टलब्धप्रजा सती ॥ परिष्वज्यांकमारोप्य मुमोचाश्रुकलां मुहुः ॥१९॥ तां रात्रिं तत्र राजेंद्र चुनुब्भ्यां श्रमकर्षिताः॥ ऊषुर्वजीकसो गावः कालिंद्या उपकुलतः ॥२०॥ तदा श्रिचवनोद्भृतो दावाग्निः सर्वतो त्रजम् ॥ सुप्तं निशीथ आवृत्य प्रदग्धुमुपच्कमे ॥ २१ ॥ तत उत्थाय संभांता दह्यमाना त्रजौकसः ॥ कृष्णं ययुस्ते शरणं मायामनुजमीश्वरम् ॥ २२ ॥ कृष्णं कृष्णं महाभागं हे रामामितविक्रम् ॥ एष घोरतमो विह्नस्तावकान्त्रसते हि नः ॥ २३ ॥ सुदुस्तरात्रः स्वान्पाहि कालागेः सुहृदः प्रभो ॥ न शक्तुमस्त्वच्चरणं संत्यक्षमकुतोभयम् ॥ २४ ॥ इत्थं स्वजनवैक्कव्यं निरीच्य जगदीश्वरः ॥ तमग्निमपिवत्तीत्रमनंतो उनंतशक्तिधृक् ॥ २५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधे पूर्वार्धे दावाग्निमोचनं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ अथ कृष्णः परिवृतो ज्ञानिभिर्मुदितात्मिभः ॥ अनुगीयमानो न्यविशुद्वजं गोकुलमण्डितम् ॥ १ ॥ व्रजे विक्रीडतोरेवं गोपालच्छद्ममायया ॥ श्रीष्मो नामर्तुरभवन्नातिष्रेयान् शरीरिणाम् ॥ २ ॥ स च वृंदावनगुणैर्वसंत इव लिच्चतः ॥ यत्रास्ते भगवान्साक्षाद्रामेण सह केशवः ॥ ३ ॥ यत्र निर्जरनिर्होदनिवृत्तस्वनिक्कित्वकम् ॥ शश्वत्तच्छीकरर्जीषद्रुममंडलमंडितम् ॥४॥ सरित्सरःप्रस्रवणोर्मि-वायुना कह्नारकंजोत्पलरेणुहारिणा ॥ न विद्यते यत्र वनौकसां द्वो निदाघवह्नचर्कभवोऽतिशाद्वले ॥५॥ अगाधतोयह्रदिनीतटोर्मिभिर्द्रवत्पुरीष्याः पुलिनैः समंततः ॥ न यत्र चंडांशुकरा विषोल्बणा भुवो रसं शाद्वलितं च गृह्वते ॥ ६ ॥ वनं कुसुमितं श्रीमन्नदिचत्रमृगद्विजम् ॥ गायन्मयूरभ्रमरं लनमेव छत्र यस्यां तया मायया।। २ ।। वसंतसाम्यमाह चतुभिः। यत्र ग्रीष्मेऽपि निर्झराणां निर्हादेन घोषेण निवृत्तस्वनाञ्छन्नष्वनयो झिल्लिकाः कठोरष्वनिस्वमकीटा यस्मिस्तथाभूतं बंदावनं भवति । किंच शश्वत्तेषां निर्झराणां शीकरैरंबुकणैर्ऋजीपाः स्निग्धा ये द्वमास्तेषां मंडलैर्मंडितम् ॥३॥४॥ यत्र ग्रीब्मे वने वा निदाधो ग्रीब्मस्तेन तत्कालीनवह्वयर्काम्यां च भवति यो दवस्ताषः । अतिशाद्रलेऽतिहरिततृणाकीर्णे । यद्वा अतिक्रांतशाद्रलेऽपि स्थाने ॥५॥ नतु शाद्रलमेव कुतरेत्यं तत्राह । अगाधिति । अगाधानि वोयानि यासां तासां हदिनोनां तटस्पर्शिभिरूमिंभिः पुलिनैः सह द्रवत्पुरीषं पंको यस्यास्तस्या भ्रवः रसंशाद्रिलतं शाद्रलहरूवतां च विषवदुल्बणा अपि सूर्यरक्षमयो न गृद्धते न इरंति ॥६॥ तद्रनमिशदित्युचरेणान्त्रयः। नदंतिक्वित्रा मृगा दिजाश्र यस्मिन्।

गायंतो मयूरा अमराश्व यस्मिन् । कुजंतः कोकिलाः सारसाश्च यस्मिस्तदविशत् ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥ काकपक्षाव्युडाकरणात्प्राक्तनकेशाः । आमणादिप्रकारैनियुद्धेन वाह्युद्धेन विकी-**डतुः** ॥ १२ ॥ १३ ॥ कुंभैः कुंभवृक्षफलैः । अस्पृत्रयत्वं नेत्रवंधत्रच तदाद्यैः । मुगाणां खगानां च चेष्टया ॥ १४ ॥ दुर्दुरप्ठावैमेंट्रकप्छितिभिः । स्पंदोलिकया दोलालंबनेन । नृपाणामिव लीलया ॥ १५ ॥ नद्योऽद्रिद्रोणयः कुंजानि च एतेषु ॥१६॥ चारयतोः सतोः । तद्वने तस्मिन्वने । तयोजिंहीर्पया ॥ १७ ॥ १८ ॥ यथायथं वयोगलाबनुरूपं इंडीभूय ॥१९॥ परिश्वदौ नायकौ । तत्र क्रुजत्कोकिलसारसम्।। ७ ॥ क्रीडिष्यमाणस्तत्कृष्णो भगवान्बलसंयुतः ॥ वेणुं विरणयनगोपैगोधनैः संवृतोऽविशत् ॥८॥ प्रवालवर्हस्तवकसम्धातु-कृतभूषणाः ॥ रामकृष्णादयो गोपा ननृतुर्युयुधुर्जगुः ॥ ९ ॥ कृष्णस्य नृत्यतः केचिज्ञगुः केचिदवादयन् ॥ वेणुपाणितलैः शृंगैः प्रशशंसुरथापरे ॥ ॥१०॥ गोपजातिप्रतिच्छना देवा गोपालरूपिणः ॥ ईिंडरे कृष्णरामौ च नटा इव नटं नुप ॥ ११ ॥ अमणैर्लंघनैः चेपैरास्कोटनविकर्षणैः ॥ चिक्रीडतुर्नियुद्धेन काकपक्षधरौ कचित् ॥१२॥ कचित्रत्यत्यु चान्येषु गायकौ वादकौ स्वयम् ॥ राशंसतुर्महाराज साधु साध्विति वादिनौ ॥१३॥ कचिद्धिल्वैः कचित्कुंभैः क चामलक्मुष्टिभिः ॥ अस्पृश्यनेत्रबंधाद्यैः क्वचिन्मुगखगेह्या ॥ १४ ॥ क्वचिच्च दुर्रुएलावैर्विविधैरुपहासकैः ॥ कदाचि-त्सपंदोलिकया किंहिचित्रपचेष्टया ॥ १५ ॥ एवं तौ लोकसिद्धाभिः कीडाभिश्चेरतुर्वने ॥ नद्यद्रिद्रोणिकुंजेषु काननेषु सरःसु च ॥ १६ ॥ पशुँश्चा-रयतो गौपैस्तद्वने रामकृष्णयोः ॥ गोपरूपो प्रलंबोऽगादसुरस्तज्ञिहीर्षया ॥१७॥ तं विद्वानपि दाशाहीं भगवान्सर्वदर्शनः ॥ अन्वमोदत तत्सख्यं वधं तस्य विचिंतयन् ॥ १८ ॥ तत्रोपाहूय गोपालान्कृष्णः प्राह विहारवित् ॥ हे गोपा विहरिष्यामो द्वंद्वीभूय यथायथम् ॥ १९ ॥ तत्र चक्रः परिवृढौ गोपा रामजनार्दनौ ।। कृष्णसंघट्टिनः केचिदासत्रामस्य चापरे ।। २० ।। आचेरुर्विविधाः क्रीडा वाह्यवाहकलक्षणाः ॥ यत्रारोहंति जेतारो वहंति च पराजिताः ॥ २१ ॥ वहंतो वाह्यमानाश्च चारयंतश्च गोधनम् ॥ भांडीरकं नाम वटं जग्मुः कृष्णपुरोगमाः ॥ २२ ॥ रामसंघट्टिनो यर्हि श्रीदामवृषभादयः ॥ क्रीडायां जियनस्तांस्तान् हुः कृष्णादयो नृष् ॥२३॥ उवाह कृष्णो भगवान् श्रीदामानं पराजितः ॥ वृषभं भद्रसेनस्तु प्रतंवो रोहिणीसुतम् ॥२४॥ अविषद्यं मन्यमानः कृष्णं दानवपुंगवः ॥ वहन्द्रुततरं प्रागादवरोहणतः परम् ॥ २५॥ तसुद्रहन्धरणिधरेंद्रगौरवं महासुरो विगतरयो निजं वपुः ॥ स आस्थितः पुरटपरिच्छदो बभौ तिडद्युमानुडपितवािडवांबुदः ॥ २६ ॥ निरीच्य तद्वपुरलमंबरे चरत्रदीप्तहम्भु-

केचन कृष्णसंघट्टिनः कृष्णपक्षीयाः ॥२०॥२१॥ वाह्यमानाः पृष्ठेनोह्यमानाः ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ कृष्णदृष्टिवंचनाय अवस्ह्यतेऽस्मिन्नित्यवरोहणं मर्यादा ततः परं दूरमगात् ॥ २५ ॥ धर-णिधरेंद्रवद्गौरवं यस्य तन्निनमासुरं वपुरास्थितः। पुरटपरिच्छदः सुवर्णालंकारः। तिडइच मान्विद्युदीप्तिमानित्यलंकारोपमा। उडुपितवािडिति रामोपमा। उडुपितं वहतीत्युडुपितवाद्। यदि यथो-चितस्थानेषु स्थिता विद्युतो भवंत्युपरि चोडुपितस्तदा सोंऽबुदो यथा भाति तद्धद्बमावित्यर्थः ॥ २६ ॥ अलमितवेगेन । प्रदीप्ते दशौ यस्मिनवपुषि तत् । अुकुटितटसंलग्ना उम्रा दृष्ट्रा यस्मिस्तत् ।

श्रीधरी

प्रदीप्तदक् अकुटितटं यस्मिन् उग्रा दंष्ट्रा यस्मिस्तच तन्चेति वा । ज्वलंत्यः शिखाः केशा यस्मिस्तत् ॥२७॥ आगतस्मृतिरभय इवात्मनः सार्थं गोपसमृहं विहाय हरंतं रिप्रुमहनत् । यद्वा विहाय-साऽऽकाशमार्गेणात्मनः प्राप्तमर्थमिव हरंतमिति । वज्जरंहसा वज्जवेगेन मुष्टिना ॥२८॥ अपस्मृतो गतस्मृतिः । महारवं समीरयन् ॥ २९ ॥ ३० ॥ तद्हणं प्रशंसार्हम् ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ इति दशमे पूर्वार्धे टीकायामष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ ऊनविंशे निविष्टं तु गोपगोक्कलमच्युतः ॥ ग्रंजारण्यमरण्याग्ने ररक्ष तित्रपानतः ॥ १ ॥ दूरचारिणीर्द्रचारिण्यः ॥१॥ वनाद्वनांतरं निर्विशंत्यो कुटितटोग्रदंष्ट्रकम् ॥ ज्वलिञ्ज्ञखं कटकिरीटकुंडलिषाऽद्भृतं हलधर ईषदत्रसत् ॥ २७ ॥ अथागतस्मृतिरभयो रिपुं बलो विहाय सार्थमिव हरंत-मात्मनः ॥ रुषा इन िन्नरिस दढेन मुष्टिना सुराधियो गिरिमिव वन्नरंहसा॥ २८॥ स आहतः सपदि विशीर्णमस्तको मुखाद्रमन्न धिरमपस्मृतो इन सुरः ॥ महारवं न्यसुरपतत्समीरयन्गिरिर्यथा मघवत आयुधाहतः ॥ २९ ॥ दृष्टा प्रलंबं निहतं बलेन बलशालिना ॥ गोपाः सुविस्मिता आसन्सा-धुसाध्विति वादिनः ॥ ३० ॥ आशिषोऽभिगृणंतस्तं प्रशशंक्षुस्तदर्हणम् ॥ प्रेत्यागतिमवािंग्य प्रेमविह्नुखचेतसः ॥ ३१ ॥ पापे प्रलंबे निहते देवाः परमनिर्वृताः ॥ अभ्यवर्षन्बलं माल्यैः शशंसुः साधुसाध्विति ॥ ३२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे प्रलंबवधो नामाष्टादशोऽ-ध्यायः ॥ १८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ कीडासक्तेषु गोपेषु तद्गावो दूरचारिणीः ॥ स्वैरं चरंत्यो विविशुस्तृणलोभेन गह्वरम् ॥ १ ॥ अजा गावो महि-ष्यश्च निर्विशंत्यो वनाद्रनम् ॥ इषीकाटवीं निर्विविशः ऋंदन्त्यो दावतिष्ताः ॥ २ ॥ तेऽपश्यंतः पश्नगोपाः ऋष्णरामादयस्तदा ॥ जातानुतापा न विदुर्विचिन्वंतो गवां गतिम् ॥ ३ ॥ तृणैस्तत्खुरदिब्बन्नैर्गोष्पदैरंकितौर्गवाम् ॥ मार्गमन्वगमन्सर्वे नष्टाजीव्या विचेतसः ॥ ४ ॥ मुंजाटव्यां अष्ट-मार्गं क्रन्दमानं स्वगोधनम् ॥ संप्राप्य तृषिताः श्रांतास्ततस्ते संन्यवर्तयन् ॥५॥ ता आहूता भगवता मेघगंभीरया गिरा ॥ स्वनाम्नां निनदं श्रत्वा प्रतिनेदुः प्रहर्षिताः ॥६॥ ततः समन्ताद्रनधूमकेतुर्यदञ्खयाऽभूत्क्षयकृद्धनौकसाम् ॥ समीरितः सारथिनोल्बणोल्मुकैर्विलेलिहानः स्थिरजंगमान्महान् ॥ ७॥ तमापतंतं परितो दवाग्नि गोपाश्च गावः प्रसमीच्य भीताः ॥ ऊचुश्च कृष्णं सबलं प्रपन्ना यथा हरिं मृत्युभयार्दिता जनाः ॥ ८॥ कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामितविक्रम ।। दवाग्निना दह्यमानान्त्रपत्राँस्रातुमईथः ।। ९ ।। नूनं त्वद्वांथवाः कृष्ण न चाहँत्यवसीदितुम् ।। वयं हि सर्व-धर्मज्ञ त्वन्नाथास्त्वत्परायणाः ॥१०॥ श्रीशुक उवाच ॥ वचो निशम्य कृपणं बंधूनां भगवान्हरिः ॥ निमीलयत माभैष्ट लोचनानीत्यभाषत ॥११॥ तथेति मीलिताचेषु भगवानमिमुल्बणम् ॥ पीत्वा मुखेन तान्कुच्छाद्योगाधीशो व्यमोचयत् ॥१२॥ ततश्च तेऽश्लीण्युनमील्य पुनर्भांडीरमापिताः॥ दावेन तर्षितास्त्रिषताः क्रंदंत्य इपीकाटवीमत्युच्छित्वमत्त्रणविशेषारण्यं निर्विविशुः ॥२॥ कृष्णरामावादी येषां ते न तु तौ ॥३॥ तासां गवां खुरैदेद्भिश्च छिक्नेस्त्णौगोष्पदैरंकितैश्व भूपदेशैस्त्णौर्वा गवां मार्गमन्वगमन् । नष्टाजीव्या गतजीविकासाधनाः ॥४॥ मुंजाटव्यपि सैव इपीकाटवी ॥ ५ ॥ ६ ॥ गोगोपानां नाशहेतुर्वनविद्धः सर्वतः प्रादुरभूत्।सारिथना वायुना ॥७ ॥ ८ ॥ ९ ॥

गाउँहा।

॥१०॥११॥ कुच्छाद्गह्वरप्रवेशक्षत्तद्थमादिजनितात् ॥ १२ ॥ क्षणेनैत्र भांडीरं प्रापिताः ततोऽक्षीण्युन्मील्य विस्मिताः ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ श्रीदामादिस्वगोपानां स्वांगमारुख हुष्यताम् ॥ स्वैश्वर्यमाविरकरोद्वनविद्वनिपानतः ॥ इति दशमस्कंघे पूर्वार्घे टीकायामेकोनविंशोऽध्यायः ॥१९॥ विंशे प्राष्ट्रट्शरच्छोभावर्णनेन वनोचिताः ॥ प्राष्ट्रकीडा निरूप्यंते गोपरामयुजो हरेः ॥१॥ हेयादेयोपमानेन प्राष्ट्रशरदतुश्रियोः ॥ वर्णनं स्वद्भतैश्वर्यकृष्णलीलाविवक्षया ॥ २ ॥ १ ॥ २ ॥ तत्र प्राष्ट्रवर्णनं तत इत्यादिद्वाविंशत्या । सर्वेषां प्राणिनां समुद्भव उत्पत्तितो जीवनतश्र यस्यां सा प्राष्ट्र । विद्योतमानाः परिधयः परिवेषा दिशो वा यस्यां सा । विस्फृजितं संक्ष्मितं नमस्तलं यस्यां सा ॥३॥ सांद्रैनिविडेनीलांबुदैविद्युद्गजितसिद्दतैगच्छन्नम् । सगुणं गुणैराच्छनं जीवारूयम् । विद्युद्गर्जितांबुदानां सत्त्वरजस्तमोभिरुपमा ॥४। पर्जन्यः सूर्यः । स्वगोभिर्निजरिमभिः । काले यथोचितसमये । अत्र राजोपमा करादानतः समये पुनर्दानतश्च सूचिता ॥ ५ ॥ निशाम्य विस्मिता आसन्नात्मानं गाश्च मोचिताः ॥ १३ ॥ कृष्णस्य योगवीर्यं तद्योगमायानुभावितम् ॥ दावाग्नेरात्मनः चेमं वीच्य ते मेनिरे अमरम् ॥१४॥ गाः सन्निवर्यं सायाह्ने सहरामो जनार्दनः ॥ वेणुं विरणयन्गोष्टमगाद्गोपैरभिष्टुतः ॥१५॥ गोपीनां परमानंद आसीद्गोविन्दद-र्शने ॥ चणं युगशतिमव यासां येन विनाऽभवत् ॥ १६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधे पूर्वार्धे दावात्रिपानं नामेकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९॥ श्रीशुक उवाच ॥ तयोस्तदद्भतं कर्म दावामेर्भोत्तमात्मनः ॥ गोपाः स्त्रीभ्यः समाचल्युः प्रलंबवधमेव च ॥ १ ॥ गोपचृद्धाश्र गोप्यश्र तदुपाकण्यं विस्मिताः ॥ मेनिरे देवप्रवर्गे कृष्णरामौ व्रजं गतौ ॥ २ ॥ ततः प्रावर्तत प्रावृद् सर्वसत्त्वसमुद्भवा ॥ विद्योतमानपरिधिर्विस्फूर्जितनभस्तला ॥ ३ ॥ सांद्रनीलांबु दैन्योंम् सविद्युत्स्तनियत्त्रिभिः ॥ अस्पष्टज्योतिराच्छन्नं बहोव सगुणं बभौ ॥ ४ ॥ अष्टौ मासान्निपीतं यद्भम्याश्चोदमयं वसु ॥ स्वगो-भिभोक्तमारेभे पर्जन्यः काँल आगते ॥ ५ ॥ तिहतत्वंतो महामेघाश्चंडश्वसनविपिताः ॥ प्रीणनं जीवनं ह्यस्य मुमुचः करुणा इव ॥ ६ ॥ तपःकृशा देवमीढा आसीद्रपीयसी मही ।। यथैव काम्यतपसस्तनुः संप्राप्य तत्फलम् ॥ ७ ॥ निशासुखेषु खद्योतास्तमसा भांति न प्रहाः ॥ यथा पापेन पाखंडा न हि वेदाः कलो युगे ॥ ८॥ श्रत्वा पर्जन्यनिनदं मंड्रका व्यसृजन्गिरः ॥ तृष्णीं शयानाः प्राग्यद्वदुवाह्मणा नियमात्यये ॥ ९॥ आसन्न-त्पथवाहिन्यः ज्ञुद्रनद्योऽनुशुष्यतीः ॥ पुंसो यथाऽस्वतंत्रस्य देहद्रविणसंपदः ॥ १०॥ हरिता हरिभिः शष्पैरिंद्रगोपैश्र लोहिताः ॥ उच्छिलींत्रकृत-च्छाया नृणां श्रीरिव भूरभूत् ॥११॥ चेत्राणि सस्यसंपद्भिः कर्षकाणां मुदं ददुः ॥ धनिनामुपतापं च दैवाधीनमजानताम् ॥ १२ ॥ जलस्थलोकसः अस्य विश्वस्य प्रीणनमाप्यायनमरं जीवनमुद्कं मुमुद्धः । कुपालवो यथा तथं जनं निरीच्यानुकंपमानास्तदाप्यायनाय स्वजीवनमपि त्यजंति तद्वन्महांतो मेघास्ति दिन्नेत्रैर्विश्वं तथं निरीच्य वायुभिर्वे-पिता जीवनं ग्रुमुचुरिति ॥६॥ तपसा ग्रीष्मेण कृशा । देवमीढा पर्जन्यसिक्ता । वर्षीयसी उच्छूनापुष्टा । काम्यं तपो यस्य तस्य तद्यः कामान्संप्राप्य यथेति ॥ ७ ॥ ८ ॥ नित्यकर्मावसाने आचा-र्यनिनदं श्रत्वा तिन्छिष्या यथाऽधीयते तद्ददिति ॥९॥ अनुशुष्यतीरशुष्यंत्यः । अस्वतंत्रस्ये । निरंक्षशस्येति वा ॥१०॥ हरिभिनींलैः शष्यैनीलवणैनीलवर्णो स्वचिदिंद्रगोपैः कीट-

विशेषेलीहिता तत्रतत्रोच्छिलीं भेक्छत्राकारैरु द्विदे कृतच्छाया नृणां राज्ञां श्रीः सेनासंपदिव ॥११॥ चेत्राणीति। तदा हि वृष्टेरविच्छेदे लसंतः प्रियंग्वादयो सुदं ददति। विच्छेदे सुध्यंतोऽनुतापं चेति

श्रीघरी

1,38

॥१२॥ अबिश्रद्विभरः। यथा हरिनिषेवयेति। हरिसेवायां प्रष्ट्वता हि सद्य एव सर्वे रुचिरा भवंति तस्याः परमधर्मत्वात्परमसुखत्वाच तहृद्ति॥१३॥ कामाक्तं कामवासनायुक्तमिति श्वसनो-मिसाम्यम् । गुणैविंपयैर्युज्यत इति सरित्संगतिसाम्यम् ॥१४॥ अधोक्षज एव चेतो येषां ते । १५॥ असंस्कृता अञ्चल्णा नाम्यस्यमाना इत्यसंस्कृतसाम्यम् । कालेन चाहता इति तृणाच्छादनसा-म्यम् ॥१६॥ यथा कामिन्यः पुंश्रन्यः॥१७॥ निर्गुणं ज्यारहितमपि गुणिनि गर्जितशब्दवित अभादशोभत । गुणव्यतिकरात्मके व्यक्ते प्रपंचेऽगुणवान्तिर्गुणः पुरुषो यथेति ॥ १८ ॥ स्त्रभासा भासितयाऽहंमत्येति स्वचैतन्येनैव प्रकाशितेनाहंकारेण छन्नो जीवो यथा। यहा अहं विद्वान् दाता वेत्ता शूर इति स्वप्रतीत्यैवारोपितया इति ॥१९॥ मेवागमेनोत्सवो येषामतो हृष्टाः ॥२०॥

सर्वे नववारिनिषेवया ॥ अविश्रद्धचिरं रूपं यथा हरिनिषेवया ॥ १३ ॥ सरिद्धः संगतः सिंधुश्रुच्धभे श्वसनोर्मिमान् ॥ अपक्वयोगिनश्चित्तं कामाकं गुणयुग्यथा ॥ १४ ॥ गिरयो वर्षधाराभिर्हन्यमाना न विव्यथुः ॥ अभिभूयमाना व्यसनैर्यथाऽधोक्षजचेतसः ॥ १५ ॥ मार्गा वभृद्धः संदिग्धास्तृ-णेश्वन्ना ह्यसंस्कृताः ॥ नाम्यस्यमानाः श्रुतयो द्विजैः कालहता इव ॥ १६ ॥ लोकवंधुषु मेधेषु विद्युतश्रलसोहदाः ॥ स्थेर्यं न चकुः कामिन्यः पुरुषेषु गुणिष्विव ॥ १७ ॥ धनुर्वियित माहेंद्रं निर्गुणं च गुणिन्यभात् ॥ व्यक्ते गुणव्यितकरेऽगुणवान्पुरुषो यथा ॥ १८ ॥ नरराजोड्डपश्वनः स्वज्योत्सनाराजितैर्घनैः ॥ अहंमत्या भासितया स्वभासा पुरुषो यथा ॥ १९ ॥ मेघागमोत्सवा हृष्टाः प्रत्यनंदन् शिखंडिनः ॥ गृहेषु तक्षा निर्विण्णा यथाऽच्युतजनागमे ॥२०॥ पीत्वाऽपः पादपाः पद्धिरादन्नानात्ममूर्तयः ॥ मान् श्वामास्तपसा श्रांता यथा कामानुसेवया ॥२१॥ सरःस्वशांतरोधः सुन्यपुरंगापि सारसाः ॥ गृहेष्वशांतकृत्येषु श्राम्या इव दुराशयाः ॥ २२ ॥ जलौधैनिर्मदांत सेतवो वर्षतीश्वरे ॥ पासंडिनामसद्वादेवेंदमार्गाः कलौ यथा ॥ २३ ॥ व्यसुंचन्वायुभिर्जुन्ना भूतेभ्योऽथामृतं घनः ॥ यथाऽशिषो विश्वतयः काले काले दिजोरिताः ॥२४॥ एवं वनं तद्विष्टं पक्वसर्जुर्ग्जुमत् ॥ गोगोपालैर्गुतो रंतुं सबलः पाविशद्धरिः ॥२५॥ धेनवो मंदगामिन्य उधोभारेण भूयसा ॥ यथुर्भगवताऽऽहूता द्रुतं प्रीत्या स्वतस्तनीः ॥ २६ ॥ वनौकसः प्रमुदिता वनराजीर्मधुच्युतः ॥ जलधारा गिरेर्नादानासन्ना दद्दशे ग्रहाः ॥ २७ ॥ क्विच्द्रनस्पतिकोडे ग्रहायां चाभिवर्षति ॥ निर्विश्य भगवान् रेमे कंदमूल्फलाश्वः ॥ २८ ॥ दथ्योदनं समानीतं शिलायां सिललांति ॥ संभोजनीयैर्जुभुजे गोपैः संकर्षणान्वितः ॥ २९ ॥

नानात्ममूर्वयः अनेकरूपदेहाः ॥२१॥ अशांतानि पंककंटकादियुक्तानि रोधांसि तटानि येपां तेष्विपि न्यूषुनितरामवसन् । सारसाश्रक्रवाकाः । अशांतानि घोराण्यनुपरतानि वा कृत्यानि येषु तेष्व-पि गृहेषु ॥२२ ॥ ईश्वरे इंद्रे ॥२३॥ नुस्नाः प्रेरिताः । आशिषः कामान् । विश्पतयो राजानः विणजां पतयो वा । द्विजेरिताः पुरोहितैरुक्ताः ॥२४॥ प्राष्ट्रिष कृतां क्रीडां वर्णयित एवं वनिमिति सप्तिमाः । विष्षुं समृद्धम् ॥२५॥२६॥ वनौकसः पुलिदीः प्रमृदिता भगवान् ददशे। तथा वनराजीर्मधुच्युतो मधुस्रवा ददशे। गिरेः सकाशाक्षरुधाराश्र तासां नादानासन्ना निकटवर्तिनीर्गुहाश्र । यहा वनौकसः प्रमृदिता आसन् तथा वनराजीर्वनराजयो वनपरंपरा मधुच्युत आसन् । गिरेर्जरुधारा आसन् । तानेवंभूतानाददशे सर्वतो ददर्श भगवान्। तथा घाराणां नादान्गुहाश्रेति ॥२७॥२८॥

॥२९॥३०॥३१॥ शरदं वर्णयति एवं निवसतोरित्यष्टादशभिः । विगतान्यभ्राणि यस्यां सा। स्वच्छान्यंबुनि यस्यां सा अपरुपः शांतोऽनिल्रो यस्यां सा च सा च ॥३२॥ नीरजानामुत्पत्तिर्यया तया शरदा कृत्वा । नीरजानामुत्पत्त्या वा ॥३३॥ व्योम्नोऽब्द्मिति । व्योमादीनां चतुरो मलान् शरदहरत् । आश्रमिणां चतुर्णो कृष्णे जाता भक्तिर्यथाऽशुभमसुखं हरति । तथा हि । त्रक्ष-चारिणो गुर्वशेदिकाहरणादिकव्टं यथा भक्तिर्हरति तथा पूर्णस्य तेनानुपयोगात्। गुरुमिरपि कृतार्थस्य तस्यानियोगात्। एवं व्योम्नोऽव्दं शरवजहार। यथा च गृहिणोऽपत्यादिसांकर्यं भक्तिर्हरति विवि-क्तवासरुच्युत्पत्तेः । तथाभृतानां शाबन्यं सांकर्ये शरत् । वर्षासु वृष्टिभिया संकुलानि वसंति यथा च वनस्थस्य मलधारणक्लेशं भक्तिईरति एवं भ्रवः पंकं शग्त्। यथा च यतीनां कर्मादिवासनामलं श्रीकृष्णभक्तिईरति एवमपों मलं शरदिति ॥३४॥ त्यक्तैपणाः त्यक्ताः पुत्रवित्तलोकैपणा यैस्ते ॥ ३५॥ गिरय इति । अयं भावः । न ह्युपाध्यायाः कर्भविद्यामिव ज्ञानामृतं सर्वतो वितरंत्यिष

शाद्धलोपरि संविश्य चर्वतो मीलितेक्षणान् ॥ तुष्ठान्वृषान्वत्सतरानगाश्च स्वोधोभरश्रमाः ॥ ३० ॥ शावृट्श्रियं च तां वीच्य सर्वभूतसदावहास ॥ भगवान्यूजयांचक्रे आत्मशक्त्युपबृंहिताम् ॥३१॥ एवं निवसतोस्तस्मित्रामकेशवयोर्वजे ॥ शरत्समभवद्वत्रभा स्वच्छांव्वपरुपानिला ॥ ३२ ॥ शरदा नीरजोत्पत्त्या नीराणि प्रकृतिं ययुः ॥ अष्टानामिव चेतांसि पुनयोगनिषेवया ॥ ३३ ॥ व्योम्नोऽव्दं भृतशावल्यं भुवः पंकमपां मलम् ॥ शरज्जहाराश्र-मिणां कृष्णे भक्तिर्यथाऽशुभम् ॥३४॥ सर्वस्वं जलदा हित्वा विरेजुः शुभवर्चसः॥ यथा त्यक्तैषणाः शांता मुनयो मुक्तकिल्विपाः॥ ३५ ॥ गिरयो मुमुचुस्तोयं स्वचिन्न मुमुचुः शिवम् ॥ यथा ज्ञानामृतं काले ज्ञानिनो ददते न वा ॥३६॥ नैवाविंदन् श्रीयमाणं जलं गाधजलेचराः ॥ यथाऽऽ युरन्वहं क्षय्यं नरा मृढाः कुटुंबिनः ॥ ३७ ॥ गाधवारिचरास्तापमविंदन् शरदर्कजम् ॥ यथा दरिद्रः कृपणः कुटुंव्यविजितेंद्रियः ॥ ३८ ॥ शनैः शनैर्जहः पंकं स्थलान्यामं च वीरुधः ॥ यथाहंममतां धीराः शरीरादिष्वनात्मसु ॥ ३९ ॥ निश्चलां वरभूत्ष्णीं समुद्रः शरदागमे ॥ आत्मन्युपरते सम्यङ्मुनिर्व्युपरतागमः ॥ ४० ॥ केदारेभ्यस्त्वपो मृह्णन्कर्षका दृढसेतुभिः ॥ यथा प्राणैः स्रवज्ज्ञानं तन्निरीधेन योगिनः ॥ ४१ ॥ शरदकाँगुजां स्तापानभूतानामुडुपो ऽहरत् ॥ देहाभिमानजं बोधो मुकुंदो त्रजयोषिताय् ॥ ४२ ॥ खमशोभत निर्मेघं शरद्विमलतारकम् ॥ सत्त्वयुक्तं यथा चित्तं शब्दब्रह्मार्थदर्शनम् ॥४३॥ अखंडमंडलो ब्योम्नि रराजोडुगणैः राशी ॥ यथा यदुपतिः ऋष्णो वृष्णिचक्रावृतो भुवि ॥ ४४ ॥ आश्विष्य समशीतो-

तु कृपया क्वचिद्व। एवं गिरयः शिवं निर्मलं तोयं क्वचिन्गुमुचुः क्वचिन्न । न पुनः प्रावृषीव सेवत इति ॥३६॥ गाघे चुद्रजले चरंतीति तथा ते मीनादयः ॥३७॥ अविंदन लेमिरे ॥३८॥ शनैः शनैरिति । तत्र ममतामिव पंकपहंतामिव आमतामपक्वतां जहुरति ॥३९॥ आत्मन्युपरते त्यक्तकियो म्रानिरिव निश्चलांयुः स एव व्युपरतागमो निवृत्तवेदघोप इव तृष्णीमभूदिति ॥४०॥ केदारेभ्यो बद्धसेतुशालिचेत्रेभ्यो हहैः सेतुभिरपोऽगृह्णन् ततः परं वृष्टयभावात्।प्राणैरिद्रियैः। तित्ररोधेनेन्द्रियप्रत्याहारेण ॥४१॥देहाभिमानजं वोध इव व्रजयोपितां मुकुन्द इव चेत्पर्थः॥४२॥ श्रदा विमलास्तारका यस्मिस्तत्। शब्दब्रह्मणो वेदस्यार्थानपूर्वोत्तरमीमांसानिणीतानदर्शयतीति यथा तद्वत् ॥४२॥४४॥ समोऽन्युनाधिकः शीतश्रोष्णश्च तम्। नतु गोष्यः। कृष्णापहृतचेतस्त्वेन तासां संतापो

**अ०२०** 

दुःसह इति । यद्वा नकार उपमार्थः । तदा कृष्णहृतचेतस इति चेतसा कृष्णमाश्चिष्य यथेत्यर्थः ॥४५॥ पुष्पिण्यो गर्भिण्यः । अन्वीयमानाः स्ववृषैः स्वपितिमरिनच्छंत्योऽपि बलादनुगम्यमानाः। ईश्वराराधनार्थाः क्रियाबलात्फलेरनुगम्यमानाः समस्तभोगगर्भा यथेति ॥४६॥ कुम्रुतकुमुद्म् । कुत्सिता मुद्यस्येति दस्युसाम्यम् ॥४७॥ आग्रयणैर्नवान्त्रप्राशनार्थे चेदिकै रेद्रियौर्दिद्रयार्थेलीकिकैश्व मदोत्सवैः।कलाभ्यां रामकृष्णाभ्यां दर्शनादिमहोत्सवाभ्याम् ॥४८॥ विणजौ यतयो नृपाः स्नातकाश्र दृष्टादृष्टाभ्यां वर्षरुद्धाः संतो निर्गम्यार्थान्व।णिज्यस्वाच्छंद्यदिग्वजयविद्यादीन्त्रपेदिरे प्रापद्यते । यथा मंत्रयोगादिसिद्धाः आयुषा रुद्धाः काले आगते स्वपिद्धान्योगादिप्राप्यान्देवादिदेहानिति ॥४९॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कंघे पूर्वार्थे टीकायां विश्वतितमोऽष्याः ॥२०॥ एकविशे शर-द्रम्यष्ट्रदावनगते हरौ ॥ तद्वेणस्वनमाकर्ण्यं गोपीभिर्गीतमीर्थते ॥१॥ इत्थमेवंभृतं वनम् । तदेवाह । शरदा स्वच्छानि जलानि यस्मिस्तत् । वायुना वातमनुगतं तदेकच्याप्तमित्यर्थः ॥१॥ ततश्र

ष्णं प्रस्नुनवनमारुतम् ॥ जनास्तापं जहुर्गोप्यो न कृष्णहृतचेतसः ॥ ४५ ॥ गावो सृगाः खगा नार्यः पुष्पिण्यः शरदाऽभवन् ॥ अन्वीयमानाः स्ववृषः फलेरीशिक्रिया इव ॥ ४६ ॥ उदहृष्यन्वारिजानि सूर्योत्थाने कुमुद्धिना ॥ राज्ञा तु निर्भया लोका यथा दस्यून्विना नृप ॥ ४७ ॥ पुरमामेष्वाप्रयणे रेद्वियेश्व महोत्सवेः ॥ वभौ भः पक्रसस्याख्या कलाभ्यां नितरां हरेः ॥ ४८ ॥ विणङ्मुनिनृपस्नाता निर्गम्यार्थान्प्रपेदिरे ॥ वर्षरुद्धा यथा सिद्धाः स्विपंडान्काल आगते ॥ ४९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाधें शरद्धर्णनं नाम विशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ श्रीशुक अवाच ॥ इत्थं शरत्स्वच्छजलं पद्माकरसुर्गाधिना ॥ न्यविशद्धायुना वातं सगोगोपालकोऽच्युतः ॥१॥ कुसुमितवनराजिश्चिममुङ्गद्धिजकुल्धुष्टसरः सिरिन्महोश्रम् ॥ मधुपतिरवगाह्य चारयन्गाः सहपशुपालवलश्चुकृज वेणुम् ॥२॥ तद्वजिष्ठ्य आश्रुत्य वेणुगीतं स्मरोदयम् ॥ काश्चित्रपरोत्तं कृष्णस्य स्वसत्वीभ्योऽन्ववर्णयन् ॥ ३ ॥ तद्वर्णयितुमारवधाः स्मरन्त्यः कृष्णचिष्टतम् ॥ नाशकन्स्मरवेगेन विश्विप्तमनसो नृप ॥ ४ ॥ वर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं विश्वद्वासः कनककिपशं वैजयन्तीं च मालाम् ॥ रंश्चान्वेणोरधरसुधया पूरयन्गोपवृदेवृद्धारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्वीतकीर्तिः ॥५॥ इति वेणुरवं राजन्सर्वभूतमनोहरम् ॥ श्रुत्वा व्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्योऽभिरेभिरे ॥ ६ ॥ गोप्य ऊन्तः ॥ अञ्चण्वतां फलमिदं न परं विदामः सस्यः

कुसुमितवनराजिषु शुष्मिणो मत्ता भृङ्गा द्विजाः खगाश्च तेषां कुलानि तैर्घुष्टाः सरांसि सरितो महीधाश्च यस्मिस्तद्वनं कृष्णोऽवगाह्य प्रविष्य वेणुमवादयत् ॥२॥ तत्कृष्णवेणुगीतं स्मरस्योदयो यस्मासदाश्चृत्य श्रृत्वा परोक्षं यथा भवति तथा व्रजे स्थितत्वात् ॥३॥ विचित्तमनसो व्याकुलचित्ताः ॥४॥ यादशं कृष्णस्मरणं तासां मनसः श्लोभकं जातं तदाह। वर्दापीडमिति । नटबद्धरं वपुर्विश्चद्वंदावनं प्राविशत् । कथंभृतं वनम् । स्वपदैरं कितै रमणं रतिजनकं गोपष्टंदैर्गीतकीतिः यथा वर्दमयमापीडं शिरोभृषणं विश्चत् । वर्दमानित वपुषो विशेषणं वा । वेणुवादनमुत्प्रेचते । रंधानवेणोरिति । अतो नूनमधरसुधैव पूर्णाद्वेणोरुचलंती गीतवत्त्रसर्पितुमईतीति भावः ॥५॥ अभिरेभिरे वर्णयंत्यः । पदे पदे परमानंदमूर्ति कृष्णं परिरब्धवत्यः ॥६॥ अनुवर्णनमेवाह । अश्वष्वतामिति त्रयोदश्वासः । अश्वष्वतां चन्नुष्मतां ताबदिदमेव फलं प्रियदर्शनं परमन्यञ्चविदामो न विश्व इत्यर्थः । तच्च फलं सिखिभिः सह पश्चन्वनं प्रवेशयतो रामकृष्णयोर्वक्वं यैनिपीतं तैरेव जुष्टं सेवितं नान्यैरित्यर्थः ।

॥३६।

कथंभूतं वक्त्रम् । अनुवेणु वेणुमनुषर्तमानं तं वादयन् । तथाऽनुरक्तकटाक्षमोक्षं स्निग्धकटाक्षविसर्गम् । अथवा यैनिपीतं तयोर्वक्त्रं तैर्यञ्जुशमदमेवान्ववतामन्त्रणोः फलमिति ॥७॥ अन्या आहुः । चूतेति । चूत्रबालादीनां चित्राभिर्मालाभिरनुएक्ते ईपदंतरांतरतः संयुक्ते परिधाने नीलपीतांबरे ताभ्यां विचित्रो वेपो ययोस्तौ कच कदाचित्पशुपालगोष्ट्यां गोपालसमायां मध्ये अलमत्यथं विरेज्ताः । अहो गोपानां पुण्यमिति भावः ॥८॥ अन्या ऊचुः । हे गोप्यः ! अयं वेणुः किं स्म पुण्यमाचरत्कृतवान् । कथम् । यद्यस्माद्रोपिकानामेव भोग्यां सतीमपि दामोदराघरसुधां स्वयं स्वातंत्र्येण यथेष्टं अंक्ते । कथम् । अवशिष्टरसं केवलमविष्टं रसमात्रं यथा भवित तथा । यतो यासां हिद्नीनां पयसा प्रष्टास्ता मातृत्व्या हिद्नयो हृष्यस्वचो विकसितकमलवनिष्पेण रोमाश्चिता लच्यंते । येपां वंशे जातास्ते तरवो मधुधारामिषेणानंदाश्रु म्रमुचः । यया आर्याः कुलबृद्धा स्वयंशे भगवत्सेवकं दृष्टा हृष्यस्वचोऽश्रु मुश्चिन्ति तहिति ॥९॥ काश्चिद्दाहुः । हे सिख ! वृद्दावनं सुवः कीर्तिं स्वर्गादिषि विशेषेण वितनोति। कथंभूतम् । यद्देकीसुतस्य पदांबुजाम्यां लव्या लच्याः सोमा संपद्येन तत् । किंच गोविदस्य वेणुमनु वेणुनिनादं श्रुत्वाञ्चतरं मंदगित्रितं नीलमेवं तं मत्वा मत्ता ये मयूरास्तेषां नृत्यं प्रेच्य संघशस्तत्र तत्राद्रिसानुपूपरतान्धुपरतिकयाण्यन्यानि समस्तानि सस्वानि यस्तिसत्त्व, । नैतदन्येषु लोकेषु विद्यतेऽतो सुवः कीर्तिं वितनोतीत्वर्थः ॥१०॥ अपरा आहुः ।

पशूननु विवेशयतोर्वयस्यैः ॥ वक्तं त्रजेशस्तवयोरनुवेणुजुष्टं येर्वा निपीतमनुरक्तकटाश्तमोश्तम् ॥७॥ चृतप्रवालवर्द्दस्तवकोत्पलाञ्जमालानुष्टकपिधान-विचित्रवेषौ ॥ मध्ये विरेजनुरलं पशुपालगोष्ठयां रंगे यथा नटवरौ क च गयमानौ ॥ ८ ॥ गोप्यः किमाचरदयं क्रशलं स्म वेणुर्दामोदराधरस्यधामपि गोपिकानाम् ॥ भुंके स्वयं यदवशिष्टरसं हृदिन्यो हृष्यत्तवचोऽश्रु मुमुचुस्तरवो यथाऽर्याः ॥९॥ वृन्दावनं सिख भुवो वितनोति कीर्ति यद्देवकीसृत-पदांबुजल्ब्ब्थलित्म ॥ गोविंदवेणुमनु मत्तमयूर्नृत्यं पेत्त्याद्रिसान्वपरतान्यसमस्तसत्त्वम् ॥ १० ॥ धन्याः स्मः मृहमतयोऽपि हृरिण्य एता या नन्द-नन्दनमुपात्तविचित्रगीतम् ॥ आकर्ण्य वेणुरणितं सहकृष्णसाराः पूजां दध्विरिचतां प्रणयावलोकैः ॥११॥ कृष्णं निरीद्य वनितोत्सवह्रपशीलं श्रुत्वा च तत्कणितवेणुविचित्रवेषम् ॥ देव्यो विमानगतयः स्मरनुत्रसारा अश्यत्यसृनकवरा मुमुहुर्विनीव्यः ॥ १२ ॥ गावश्च कृष्णमुखनिर्गतवेणुगीतपीयृष्-मृत्तिमित्कर्णपुटैः पिबन्त्यः ॥ शावाः स्नुतस्तनपयःकवलाः स्म तस्थुगौविंदमात्मनि हशाश्रुकलाः स्पृशन्त्यः ॥ १३ ॥ प्रायो बतांव विह्ना मुनयो

हे सिख ! मूढमतयस्तिर्यग्जातयोऽप्येता हरिण्यो घन्याः कृतार्था या वेणुरणितं वेणुनादमाकण्यं नंदनंदनं प्रति प्रणयसिहतैरवलोकनैविरिचितां पूजां समानं द्युः कृतवत्यः । किंच कृष्णसारैः स्वपितिभः सिहता एव द्युः । अस्मत्पतयस्तु गोपाः चुद्राः सहंत इति भावः ॥११॥ अन्या ऊचुः तत्र । हे गोप्यः! आश्रयं भृणुत । विनितानामुत्सवो यस्मात्तद्वयं शीलं च यस्य तंकृष्णं निरीत्त्रय तेन वादितवेणोरसंकीणं गीतं च श्रुत्वा विमानैर्गन्छंत्यो देव्यो देवानामंकेषु स्थिता अपि स्मरेण नुज्ञपाराः परिक्षिसधीयां मुमुहुः । मोहे लिंगमाहुः । अत्रयत्प्रसूनाः कवराश्रद्धा यासां ताः । विगता नीव्यो यासां ताः । अत्र सर्वत्र वक्त्यमेदान्नातीव सङ्गतिर्वक्तव्या ॥१२॥ क्षरणशंकयैवोत्तिमित्तैरुन्नमितैः कर्णपुटैः पिवंत्यः सत्यः तथा शावाश्र वत्साश्र स्तनपाने प्रवृत्ताः समनंतरमेव गीतं श्रुत्वा तदेव पीयूपमुत्तंभितकर्णपुटैः पिवंतः स्नुतस्तनपयःकवलाः केवलं स्तनेश्यः क्षरितक्षीरग्रासा मुखेषु येषां ते तस्थुविस्मृतिकया वभृद्यित्त्यर्थः । तत्र हेतः । गोविदं दशा मार्गेणात्मिन मनसि स्पृवांत्य आलिगंत्यः अत्रवाश्रणां कला लेशा लोचनयोर्थासां ता गावस्ते च शावाः ॥१३॥ भो अंव मातरस्मिन्वने ये विह्नाः पक्षिणस्ते प्रायेण मुनयो भवितुमहंति । कृतः । कृष्णिक्षितं कृष्णद-

श्रीवरी

27.22

र्शनं पुष्पफलाद्यन्तरं विना यथा भवति तथा रुचिराः प्रवाला येषां तान्द्रमञ्जान्वक्षाणां शाखा आरुद्य तेन श्रीकृष्णेनोदितं प्रकटितं कलवेणुगीतं केनापि सुखेनामीलितदृशस्त्यक्तान्यवाचश्र संतो ये शृण्वंतीति तथा हि। मुनयः श्रीकृष्णदर्शनं यथा भवति तथा वेदोक्तकर्मफलपरित्यागेन वेदद्वमशाखारूढा रुचिरप्रवालस्थानीयानि कर्माण्येवोपाददानाः सुखिनः संतः श्रीकृष्णगीतमेव शृण्वंति। अतस्त एवते भिवतुमहंतीति भावः ॥१४॥ आस्तां चेतनानां कथा नद्योऽप्यावर्तेः परिश्रमैर्लक्षितेन सूचितेन मनोभवेन कामेन भग्नो वेगो यासांता आलिङ्गनेन स्थगितमाच्छादितंयथा भवति तथा ऊर्मय एव भ्रजास्तैः कमलोपहाराः कमलान्युपहरंत्यो ग्रुरारेः पादयुगलं गृह्धन्ति घारयन्ति ॥ १५ ॥ लोकार्तिहरणशीलत्वादिसाम्यात्सख्युः श्रीकृष्णस्यांबुदस्तदुपर्युदितः पुनः प्रेम्णा प्रवद्धः सन्कृ-सुमावलीभिः पुष्पसमृहैस्तत्त्वयैस्तुपारैर्वा सह स्ववपुषा छत्रं विहितवान् ॥१६॥ साहंकारमाहुः । पूर्णाः कृतार्थाः पुलिद्यः शवराङ्गनाः । कथमित्यत आहुः । प्रथमं द्यितानां स्तनेषु मंडितेनातु-लिप्तेन पुनश्च रतिसमये उरुगायस्य पदाञ्जयो रागेणारुण्येन श्रीः कांतिर्यस्य तेन कुंकुमेन । पुनस्तस्य वनस्थलीषु चंक्रमणेन हणेषु रूपितेन लग्नेन तद्दर्शनेन तथाभूतस्य कुंकुमस्य दर्शनेन स्मरकृता वने अस्मिन्कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम् ॥ आरुह्य ये द्रुमभुजान् रुचिरप्रवालान् शृण्वंत्यमीलितदृशो विगतान्यवाचः ॥ १४ ॥ नद्यस्तदा तदु-पथार्य मुकुन्दगीतमावर्तलिचतमनोभवभग्नवेगाः ॥ आर्लिंगनस्थिगतमूर्मिभुजैर्मुरारेर्गृह्णंति पादयुगलं कमलोपहाराः ॥१५॥ दृष्टाऽऽतपे व्रजपश्नसह रामगोपैः संचारयंतमनुवेणुमुदीरयंतम् ॥ प्रेमप्रवृद्ध उदितः कुसुमावलीभिः सल्युर्व्यधात्स्ववपुषा अनुद आतपत्रम् ॥१६॥ पूर्णाः पुलिंद्य उरुगायप-दाञ्जरागश्रीकुंकुमेन दियतास्तनमंडितेन ॥ तद्दर्शनस्मररुजस्तृणरूषितेन लिंपंत्य आननकुचेषु जहुस्तदाधिम् ॥ १७ ॥ हंता उयमद्रिरवला हरिदास-वर्यो यद्रामऋष्णचरणस्पर्शप्रमोदः ॥ मानं तनोति सहगोगणयोस्तयोर्यत्पानीयसूयवसकंदरकंदमूलैः ॥ १८ ॥ गा गोपकैरनुवनं नयतोरुदारवेणुस्वनैः कलपदैस्तनुभृत्सु सख्यः ॥ अस्पंदनं गतिमतां पुलकस्तरूणां निर्योगपाशकृतलक्षणयोविनित्रम् ॥ १९ ॥ एवंविधा भगवतो या वृंदावनचारिणः ॥ वर्णयंत्यो मिथो गोष्यः कीडास्तन्मयतां ययुः ॥ २० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे एकविंशतितमो अथायः ॥२१॥ श्रीशुक उवाच ॥ हेमंते प्रथमे मासि नंदत्रजकुमारिकाः ॥ चेरुईविष्यं भुंजानाः कात्यायन्यर्चनत्रतम् ॥१॥ आप्लुत्यांभिस कालिंद्या जलांते चोदिते अणे ॥ रुक् तापो यासां तास्तेन बुंकुमेनाननेषु कुचेषु च कामतप्तेषु हिंपंत्यस्तदाघि कामन्यथां जहुः।अतस्ताः कृतार्था घिगन्या माद्दयो या एवंभृतमप्याधिशमनं न लभंत इति भावः॥१७॥ इतिति हर्षे । हे सख्यः ! अयमद्रिगीवर्धनो ध्रुवं हरिदासेषु श्रेष्ठः । कुत इत्यत आहुः । यस्माद्रामकृष्णयोश्ररणस्पर्शेन प्रमोदो यस्य सः । तृणाद्यद्गमनिमेन रोमहर्षदर्शनात् । किच यद्यस्मानमानं तनोति सह गोमिर्गणेन सिखसमूहेन च वर्तमानयोस्तयोः । कैः । पानीयैः सुयवसैः शोभनतृणैः कंदरैश्र कंद्मृलैश्र यथोचितम् । अतोऽयमितधन्य इत्यर्थः ॥१८॥ हे सख्यः ! इदं त्वितिचित्रम् । गोपैः सह वने वने गाः संचारयतोस्तयो रामकृष्णयोर्मधुरपदैर्महावेशुनादैः । शरीरिषु ये गतिमंतस्तेषामस्पंदनं स्थावरधर्मस्तरूणां पुलको जंगमधर्म इति । निर्युज्यते गाव आभिरिति निर्योगाः पादवंधपरज्जवो धृष्यगवां कर्षणार्थाः पाशाश्र तैः कृतं लक्षणं चिह्नं ययोः । शिरसि नियोगवेष्टनेन स्कंधस्थपाशेन च गोपरिवृद्धश्रिया विराजमानयोरित्यर्थः ॥१९॥२०॥ इति दशमस्कंधे पूर्वार्धे एकविंशोऽ-ष्यायः ॥ २१ ॥ गोपीनां कामतः कृष्णे निःसीमप्रेमसंगमः॥ कात्यायन्यर्चनोद्भततत्त्रसादमहोदयः ॥१॥ द्वाविंशे गोपकन्यानां वस्राहरणलीलया ॥ वरं दस्वा गतः कृष्णो यज्ञशालामितीर्यते

॥ २॥ प्रथमे मासि मार्गशीर्षे ॥ १॥ २॥ ३॥ महामाये इत्यादिसंगेधनैस्तव न किंचिदशक्यिमिति सूचयंत्यः प्रत्येकं प्रार्थयंते ॥४॥ कृष्णचेतस्त्वमाह । भूयासंदस्तः पितित्यानर्जुतिति ॥ ५॥ वतस्य पूर्वोगमाह । उपसीति । गोत्रैर्नामिः अन्योन्याबद्धनाहवः परस्परं गृहीतपाणयः ॥६॥७॥ योगेश्वराणामीश्वर इति प्रत्येकं तादङ्मनोरथपूरणसामध्ये दर्शयित । तासां कमणः सिद्धये फलदानायेति ॥८॥ नीपं कदंबम् । बालैः सह ॥९॥ हे अवलाः ! नो नर्म न पिरहासः यस्माद्ययं व्रतश्रांताः ॥ १० ॥ एकैकशो वा आगत्य स्वीकृरुत सहैव वा। न तत्रास्माकमाग्रह

कृत्वा प्रतिकृतिं देवीमानचु र्नृप सैकतीम् ॥ २ ॥ गंधैर्माल्यैः सुरिभभिर्विटिभिर्धूपदीपकैः ॥ उचावचैश्रोपहारैः प्रवालफलतंडुलैः ॥ ३ ॥ कात्यायनि महामाये महायोगिनयधीश्वरि ॥ नंदगोपसुतं देवि पतिं मे कुरु ते नमः ॥ इति मन्त्रं जपंत्यस्ताः पूजां चकुः कुमारिकाः ॥४॥ एवं मास व्रतं चेरुः कुमार्यः कृष्णचेतसः ॥ भद्रकालीं समानचु भूयान्नन्दसुतः पतिः ॥ ५ ॥ उषस्यत्थाय गोत्रैः स्वैरन्योन्यावद्भवाहवः ॥ कृष्णमुचेर्जगुर्यात्यः कालिंद्यां स्नातुमन्वहम् ॥ ६ ॥ नद्यां कदाचिदागत्य तीरे निक्षिप्य पूर्ववत् ॥ वासांसि कृष्णं गायन्त्यौ विज्हुः सिळेळे मुदा ॥ ७ ॥ भगवांस्तदिभिष्रत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वरः ॥ वयस्यैरावृतस्तत्र गतस्तत्कर्मसिद्धये ॥ ८ ॥ तासां वासांस्युपादाय नीपमारुह्य सत्वरः ॥ इसद्भिः प्रहसन्वालैः परिहासम्वाच ह ॥ ९ ॥ अत्रागत्याबलाः कामं स्वं स्वं वासः प्रगृह्यताम् ॥ सत्यं त्रवाणि नो नर्म यद्ययं त्रतकर्शिताः ॥ १० ॥ न मयोदितपूर्वं वा अनुतं तदिमे विदुः ॥ एकैकशः प्रतीच्छध्वं सहैवोत सुमध्यमाः ॥ ११ ॥ तस्य तत्त्वेलितं दृष्टा गीप्यः प्रेमपरिप्लुताः ॥ त्रीडिताः पेद्य चान्योन्यं जातहासा न निर्ययुः ॥ १२ ॥ एवं ब्रुवति गोविंदे नर्मणाक्षिप्तचेतसः ॥ आकंठमग्ना शीतोदे वेपमानास्तमब्रुवन् ॥१३॥ माठनयं भोः कथास्त्वां तु नन्दगोप-सुतं त्रियम् ॥ जानीमों उग त्रजश्ठाच्यं देहि वासांसि वेपिताः ॥१४॥ श्यामसुन्दर ते दास्यः करवाम तवोदितम् ॥ देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचेद्राज्ञे ब्रवामहे ॥ १५ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यथ ॥ अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतीच्छन्तु शुचिस्मिताः ॥ १६ ॥ ततो जलाशयात्सर्वा दारिकाः शीतवेपिताः ॥ पाणिभ्यां योनिमाच्छाद्य प्रोत्तेकः शीतकर्शिताः ॥१७॥ भगवानाह ता वीद्य शुद्धभावप्रसादितः ॥ स्कन्धे निधाय वासांसि प्रीतः प्रोवाच सस्मितम् ॥१८॥ यूयं विवस्ता यदपो धृतव्रता व्यगाहतैतत्तदु देवहेलनम् ॥ यद्धान्नलिं मूध्न्यपनुत्तयें इसः कृत्वा नमोऽधो वसनं प्रगृद्यताम् ॥ १९ ॥ इत्यच्युतेनाभिहितं त्रजावला मत्वा विवस्त्राप्लवनं त्रतच्युतिम् ॥ तत्पूर्तिकामास्तदशेषकर्मणां साक्षात्कृतं

इत्यर्थः ॥ ११ ॥ च्वेलितं परिहासः । प्रेमपरिप्छताः प्रेमरसिनमग्नाः ॥१२॥१३॥ तत्र सुग्धा ऊचुः । अंग भोः कृष्ण ! अनयमन्याय्यं मा कृथाः ॥ १४ ॥ प्रौढा ऊचुः । नो चेद्राझे नंदाय कंसाय वा बुवामहे ब्रवाम । हे कृष्णेति ॥ १५ ॥१६॥ प्रोच्छेर्नर्गताः ॥१७॥ आह ताः ईषदक्षतयोनीर्वीच्य ॥१८॥ धृतव्रताः सत्यो विवस्ता अपो व्यगाहताप्तु स्नाता इति यचदेतत् उ एव देवहेलनमपराध एवेत्यर्थः । व्रतवैगुण्यभीतानां प्रायश्चित्तिवाह । अस्यांहसः पापस्य निवृत्तये मूक्त्यंजलिं वद्ध्याऽधो नमः प्रणामं कृत्वेति ॥१९॥ इति दोपत्वेनाच्युतेनामिहितं विवस्नाप्लवनं

श्रीघरी

37.22

व्रतस्य च्युतिहेतुं मत्वा तस्य पूर्तिकामास्तदशेपकर्मणां तस्य व्रतस्यान्येषामशेषकर्मणां च साक्षात्कृतं फलभूतं तमेव नेम्धः। स एवावद्यमृक् पापमार्जकः ॥२०॥२१॥ दृढमत्यर्थं प्रलब्धा वंचिता यूपं विवस्ना इत्यादिना। त्रपया लन्जया हापितास्त्याजिता अत्रागत्य स्ववासांसीत्याग्रहेण। प्रस्तोभिता उपहसिताः सत्यं व्रवाणि नो नर्मेत्यादिना। क्रीडनवत्कारिताञ्च बद्ध्वांजलिमित्यादिप्राय-विचत्तच्छलेन । ता नाभ्यस्यम् दोषदृष्ट्या नापश्यम् ॥२२॥ प्रष्टसंगमेन सन्जिता वशीकृता अतो गृहीतिचित्ताः सत्यो नो चेलुः। गृहीतिचित्तत्वमाह । तिस्मन्कृष्णे लन्जायितेश्वणा लन्जाविल-सितमीक्षणं यासां ता इत्यर्थः ॥ २३ ॥ दामोद्र इति भक्तवात्सल्यं दर्शयति । अवलाः प्रति ॥ २४ ॥ भोः साध्व्यो ! भवतीनां मदर्चनमेव संकल्पो मनोरथः। स च लन्जया युष्मा-

नेमुख्वचमृग्यतः ॥ २० ॥ तास्तथाऽवनता दृष्ट्वा भगवान्देवकीसुतः ॥ वासांसि ताभ्यः प्रायच्छत्करुणस्तेन तोषितः ॥ २१ ॥ दृढं प्रलब्धास्त्रपया च हापिताः प्रस्तोभिताः कोडनवच कारिताः ॥ वस्नाणि चैवापहृतान्यथाऽप्यमुं ता नाभ्यस्यन्त्रियसंगनिर्वृताः ॥ २२ ॥ परिधाय स्ववासांसि प्रेष्ठसंगमसिज्ञताः ॥ गृहीतिचित्ता नो चेलुस्तिस्गँललज्जायितेक्षणाः ॥२३॥ तासां विज्ञाय भगवान्स्वपादस्पर्शकाम्यया ॥ घृतव्रतानां संकल्पमाह दामो-दरोऽवलाः ॥ २४ ॥ संकल्पो विदितः साध्यो भवतीनां मदर्चनम् ॥ मयाऽनुमोदितः सोऽसौ सत्यो भवितुमहृति ॥ २५ ॥ न मय्यावेशितिधियां कामः कामाय कल्पते ॥ भिर्जता कथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते ॥ २६ ॥ यातावला व्रजं सिद्धा मयेमा रस्यथ क्षपाः ॥ यदुद्दिश्य व्रतिमिदं चेरुरार्याचनं सतीः ॥२०॥ श्रीशुक जवाच ॥ इत्यादिष्टा भगवता लब्धकामाः कुमारिकाः ॥ ध्यायंत्यस्तत्पदांभोजं कृच्छ्वान्निर्विद्युर्वजन् ॥ २८ ॥ अथ गोपः परिवृतो भगवान्देवकीसुतः ॥ वृन्दावनाद्भतो दूरं चारयन्गाः सहात्रजः ॥ २९ ॥ निदाघार्कातपे तिग्मे छायाभिः स्वाभिरात्मनः ॥ आतपत्रायितान्वीच्य द्रुमानाह व्रजोकसः ॥ ३० ॥ हे स्तोककृष्ण हे अंशो श्रीदामन्सुबलार्जन ॥ विशालर्षभ तेजस्विन्देवत्रस्य वरूथप ॥३१॥ पश्यतेतान्महाभागान्परार्थैकांतजीवितान् ॥ वातवर्षातपहिमान्सहंतो वारयंति नः ॥ ३२ ॥ अहो एषां वरं जन्म सर्वप्राण्यपजीवनम् ॥ सुजनस्येव येषां वै विमुखा याति नार्यनः ॥ ३३ ॥ पत्रपुष्परुलव्यकल्दारुलिः ॥ गंधिनर्यासभस्मास्थितोन्मः कामान्वितन्वते ॥ ३४ ॥ एतावन्ति

मिरकथितोऽपि मया विदितः स मयाऽनुमोदितोऽतः सत्यो भवितुमईति । अईतीति संमावनोक्त्या आत्यंतिको न भविष्यतीति स्वितम् ॥ २५ ॥ तत्कुत आह । न मयीति । कामाय पुनः कामभोगाय । विषयमिहम्ना कामस्यापि शांतिहेतुत्वादिति भावः । कामाप्ररोहे दृष्टांतः । भिज्ञंता दृष्धा कविथता पववा घाना यवादि । वीजायांकुरोद्गमाय । प्राय इति स्वेच्छया पुनः प्ररोहमपि स्वयिति ध्रुवादीनां तथा दर्शनात् ॥२६॥ सिद्धाः पूर्णमनोरथाः । तदाह । इमा आगामिनी रात्रीर्मया रंस्यथेति । आर्या कात्यायनी । सतीः सत्यः ॥ २७ ॥ २८ ॥ २८ ॥ ३८ ॥ भक्त्याऽनुकंप्य कन्यास्तास्विद्धवित्ततयन्वनाम् ॥ पत्न्यनुग्रहतस्तेषामहन्कर्म महामदम्॥ विप्रभार्यानुग्रहाय यज्ञवाटं गच्छिन्वप्राणां काठिन्यमभिष्रत्य तेम्योऽपि द्धमाः श्रेष्ठा इति तानभिनंदिति चतुर्भिः । पश्यतेति । हे स्तोककृष्णादयो गोपाः ! एतान् दूमान्यस्यत । परार्थमेवैकांतेन जीवितं येषां तान् । तदाह । वातवर्षादीन्स्वयं सहंतः सहमाना अस्माकं वारयंति ॥३२॥ सुजनस्य कृषालोर्थिन इव

113611

॥ ३३ ॥ निर्यासो घनरसः । तोक्माः पद्मवाद्यंकुराः ॥३४॥३५॥ इत्यमिनन्दन् प्रवालादिसमूहैर्नतशाखानां तरूणां मध्येन यमुनां प्राप्तः ॥३६॥३७॥ कुमारिकाम्यः पूर्वमेव तन्नर्माकुलतया अगृहीतमोज्यानामेव निर्ममास्त्रधार्ता इत्युक्तम् ॥३८॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कंघे पूर्वाधे टीकायां द्वाविशोऽध्यायः ॥२२॥ त्रयोविशो ततो गोपैर्श्नयाच्त्रापदेशतः ॥ तत्पत्न्यनुप्रहातकृष्णो दीक्षितानन्वतापयत् ॥१॥ १ ॥ मक्ताया इत्येकवचनं सद्यः सायुज्याभिप्रायेण ॥ २ ॥ ३ ॥ अस्मद्विसर्जिता आवाम्यां प्रहिताः संतो याचध्वम् । युष्माकं का तत्र लजा । ननु तयाऽप्यपात्र-त्वादस्मभ्यं किमिति दास्यंतीति चेन्त्राह । कीर्तयन्त इति ॥४॥५॥६॥ अविद्रे वर्तमानी सन्ती वो यद्श्रं तल्लपतोऽभिलपतः । वः ओद्नं श्रद्धा च यद्यस्ति ति यच्छतेति ॥ ७ ॥ दीक्षिता जन्मसाम्बर्णां विम्यास्त्रात्वां विस्ता विद्यामिह देहिषु ॥ प्राणैरथैं धिया वाचा श्रेय एवाचरेत्सदा ॥ ३५ ॥ इति प्रवालस्त्रवक्रकत्रवष्टपत्रत्वोत्रकेते ॥ तक्रणां तम्यास्त्रात्वां

जुन्मसाफल्यं देहिनामिह देहिषु ॥ प्राणैरथैं र्धिया वाचा श्रेय एवाचरेत्सदा ॥ ३५ ॥ इति प्रवालस्तवकफलपुष्पदलोत्करैः ॥ तरूणां नम्रशाखानां मध्येन यमुनां गतः ॥ ३६ ॥ तत्र गाः पायित्वाऽपः सुमृष्टाः शीतलाः शिवाः ॥ ततो नृप स्वयं गोपाः कामं स्वादु पपुर्जलम् ॥ ३७ ॥ तस्या उपवने कामं चारयंतः पशून्नृप ॥ ऋष्णरामावुपागम्य ज्ञुधार्ता इदम्बवन् ॥ ३८ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधे पूर्वार्धे द्वाविंशोऽध्यायः ॥२२॥ गोपा ऊचुः ॥ राम राम महावीर्य कृष्ण दुष्टनिबर्हण ॥ एषा वै वाधते ज्ञुत्रस्तच्छांतिं कर्तुमर्हथः ॥ १॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति विज्ञापितो गोपैर्भगवान्देवकीसुतः ॥ भक्ताया विप्रभायीयाः प्रसोदन्निदमत्रवीत् ॥ २ ॥ प्रयात देवयजनं त्राह्मणा त्रह्मवादिनः ॥ सत्र्रमांगिरसं नाम ह्यासते स्व-र्गकाम्यया ॥ ३ ॥ तत्र गत्वौदनं गोपा याचतास्मद्धिसर्जिताः ॥ कीर्तयंतो भगवत आर्यस्य मम चामिधाम् ॥ ४ ॥ इत्यादिष्टा भगवता गत्वा-याचंत ते तथा ॥ कृतांजिलपुटा विपान्दंडवत्पतिता भुवि ॥ ५ ॥ हे भूमिदेवाः शृण्त कृष्णस्यादेशकारिणः ॥ प्राप्तान् जानीत भद्रं वो गोपान्नो रामचोदितान् ॥ ६ ॥ गाश्चारयंतावविदूर ओदनं रामाच्युतौ वो उपतो बुभुक्षितौ ॥ तयोर्द्धिजा ओदनमर्थिनोर्यदि श्रद्धा च वो यच्छत धर्मवि-त्तमाः ॥ ७ ॥ दीक्षायाः पशुसंस्थायाः सौत्रामण्याश्च सत्तमाः ॥ अन्यत्र दीक्षितस्यापि नान्नमश्निन्ह दुष्यति ॥ ८ ॥ इति ते भगवद्याच्ञां शृण्वं-तोऽपि न शुश्रुवुः ॥ चुद्राशा भूरिकर्माणो बालिशा वृद्धमानिनः ॥ ९ ॥ देशः कालः पृथग्द्रव्यं मंत्रतंत्रर्तिजोऽमयः ॥ देवता यजमानश्र कतुर्धर्मश्र यन्मयः ॥ १० ॥ तं ब्रह्म परमं साक्षाद्भगवंतमधोक्षजम् ॥ मनुष्यदृष्टचा दुष्प्रज्ञा मर्त्यात्मानो न मेनिरे ॥११॥ न ते यदोमिति प्रोचुर्न नेति च परं-तप ॥ गोपा निराशाः प्रत्येत्य तथोचुः कृष्णरामयोः ॥१२॥ तदुपाकर्ण्य भगवान्प्रहस्य जगदीश्वरः ॥ व्याजहार पुनर्गोपान् दर्शयँ बौकिकीं गतिम

वयमभोज्याना इति विद्ण्यंतीति स्वयमेवाशंक्याहुः । दीचाया आरम्याशीषोमीयपश्चालंभनात्पूर्वं दोषः न ततोऽन्यत्र । तथा सौत्रामण्याश्चान्यदा ॥८॥ चुद्रे स्वर्गादावाशामात्रं येपाम् । भूरीणि क्लेशाधिकानि कर्माणि येषां अतोऽज्ञा वृथा ज्ञानगृद्धा इति मानयंतः ॥९॥ नजु कर्मक्रममुल्लंघ्यादेशकालेऽन्यार्थमन्त्रमन्यस्मै कथं देयं तत्राह । पृथक् चरुपुरोह्याशादि द्रव्यम् । तन्त्रं प्रयोगः । धर्मोऽपूर्वम् ॥१०॥ मजुष्योऽयमिति दृष्या मर्त्यात्मानो ब्राह्मणा वयं महांत इति मन्यमानाः ॥११॥१२॥ लौकिकीं गति नहि कार्यार्थनो निर्विद्यंते को वायाचको न पराभूयत इत्यादिलोक-

श्रीधरी

37023

1:36

स्थिति दर्शयन् ॥ १३ ॥ केवलं देहेन गृहे वसंति धिया च मय्येवोषिता यतो मिय सिनम्धा अतो दास्यंतीति ॥ १४ ॥ १५ ॥ ईषिताः प्रेरिताः ॥१६॥ स कृष्णो गोपालैः सह ॥ १७ ॥ तन्क-थाक्षिप्तमनस्त्वाचहर्शनोत्सुकाः । अतएव तस्रुपागतं श्रुत्वा जातसंश्रमा वसृद्धः ॥१८॥ भच्यभोज्यलेह्यचोष्यभेदैश्चतुविधम् । बहुगुणं संस्कारिवशैवैहवो गुणा रससौरम्यादयो यस्मिस्तत् । भाजनैरमन्नै-भाँहैर्वा। इत्यादिभिर्वार्यमाणा अपि प्रियं श्रीकृष्णमभिसस्तु रिमजग्रः । अप्रतिवंधे दृष्टांतः । सम्रद्धं निम्नगा नद्य इवेति ॥१९॥ अत्र हेतुः । भगवतीति । दीर्घं बहुकालं श्रुतेन श्रवणेन घृत आश्रयो याभिस्ताः ॥ २०॥ तथागताः सत्यो दृद्धः ॥ २१ ॥ हिरण्यवत्परिधिः परिधानं यस्य तं पीतांवरिनत्यर्थः । वनमालैर्थहें धीतुभिः प्रवालैश्च नटवद्वेषो यस्य तम् । अनुवतस्य सख्युरंसे विन्यस्तो निहितो हस्तो येन तम् । इतरेण हस्तेन लीलयाऽब्जं धुनानं आमयंतम् । कर्णयोरुत्यले यस्य अलकाः क्षोलयोर्यस्य मुखाब्जे हासो यस्य तं च तं च तं च ॥ २२ ॥ वृत्तेरि लयेन सामरस्य-

॥१३॥ मां ज्ञापयत पत्नीभ्यः ससंकर्षणमागतम् ॥ दास्यंति काममत्रं वः स्त्रिग्धा मय्युषिता धिया ॥१८॥ गत्वाऽथ पत्नीशालायां द्युाऽऽसीनाः स्वलंकृताः ॥ नत्वा द्विजसतीगोंपाः प्रश्निता इदम्बुवन् ॥ १५ ॥ नमो वो विप्रपत्नीभ्यो निवोधत वर्षासि नः ॥ इतोऽविदूरे चरता कृष्णेनेहेषिता वयम् ॥१६॥ गाश्रारयन्स गोपालैः सरामो दूरमागतः ॥ बुभुक्षितस्य तस्यान्नं सानुगस्य प्रदीयताम् ॥१७॥ श्रुत्वाऽच्युतमुपायातं नित्यं तद्दर्शनोत्सुकाः ॥ तत्कथाक्षिप्तमनसो वभूवुर्जातसंश्रंमाः ॥१८॥ चतुर्विधं बहुगुणमन्नमादाय भाजनैः ॥ अभिससुः प्रियं सर्वाः समुद्रमिव निम्नगाः ॥ १९ ॥ निषद्भवानाः पतिभिर्श्वातृभिवंश्वभिः सुतैः ॥ भगवत्युत्तमश्लोके दीर्घश्रुतधृताशयाः ॥२०॥ यमुनोपवनेऽशोकनवपल्लवमंहिते ॥ विवरंतं वृतं गोपैः साम्रजं ददशः स्त्रियः ॥ २१ ॥ श्र्यामं हिरण्यपरिधिं वनमाल्यवर्हधातुम्वालन्यवेषमनुत्रतांसे ॥ विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमञ्जं कर्णोत्पलालकक्ष्योलस्याल्याह्याः स्त्रित्रया । त्रित्रया प्रातः श्रुतप्रियतमोदयकर्णपूरैर्यस्मिन्निमममनसस्तमथाक्षिरंभैः ॥ अंतः प्रवेश्य सुचिरं परिरभ्य तापं पाज्ञं यथाऽभिमतयो विजहुर्नरेद्र ॥ २३ ॥ तास्तथा त्यक्तसर्वाशाः प्राप्ता आत्मदिद्दश्या ॥ विज्ञायाखिलद्दग्द्रष्टा प्राह्ण प्रहित्ताननः ॥ २४ ॥ स्वागतं वो महाभागा आस्यतां करवाम किम् ॥ यन्नो दिद्दश्या प्राप्ता उपपन्नमिदं हि वः ॥ २५ ॥ नन्वद्रा मिय कुर्वति कुशलाः स्वार्थदर्शनाः ॥ अहेतुक्यव्यवहितां भक्तिमात्मिप्रये यथा ॥ २६ ॥ प्राणबुद्धिमनःस्वात्मद्रारापत्यधनादयः ॥ यत्संपर्कात्रिया आसंस्ततः को न्वपरः प्रियः ॥ २७ ॥ तद्यात देवयजनं

माह। प्राय इति। बहुशः श्रुता ये प्रियतमस्योदया उत्कर्पास्त एव कर्णपूराः कर्णौ पुरयंति कृताशौ कुर्वतीति तथा तैः। कर्णाभरणैरितिवा। यस्मिन्कृष्णे निमग्नमनस आविष्टचेतसस्तं लोचनद्वारैरंतः प्रवेश्य सुचिरसुपगुद्य तापं जहुः। अभिमतयोऽहंबृत्तयः प्राञ्चं सुष्ठप्तिसाक्षिणं परिरम्य तस्मिन् लयं प्राप्य यथेति ॥२३॥ अखिलद्दग्द्रष्टा सर्वबुद्धिसाक्षी। तास्तथा प्राप्ता विज्ञायापि। तथेत्येतिद्वश्वणोति। त्यक्तसर्वाशास्त्यक्ताः सर्वा आशा याभिस्ताः केवलमात्मनः स्वस्यैव दिदक्षयेति॥२४॥ हे महाभागाः ! वः स्वागतं श्रुभमागमनम् । तदेवाह । यद्यस्मात्प्रतिवंधितरस्कारेणास्माकं
दिदक्षया प्राप्ता इति। इदं व उपपन्नं युक्तमिति वा ॥ २५ ॥ युक्तत्वमाह । निन्वति । आत्मिप्तये आत्मा च प्रियश्च तस्मिन्मिय कुशला विवेकिनोऽतएव स्वस्यात्मनोऽर्थं पुरुषायं पत्रयंति
ये ते यथा यथावद्भक्ति कुर्वति । यथावस्वमाह । अद्वा साक्षात् । अत्र हेतुः । अहैतुक्यव्यवहितां फलाभिसंघिरहितामतएवाव्यविह्तां निरंतराम् ॥ २६ ॥ आत्मनः सर्वतः प्रेष्ठत्वसुपपादयित ।

प्राणिति। स्वा ज्ञातयः आत्मा देहः एते सर्वे यत्संपर्काद्यस्याभ्यासेनोपकरणत्वेन वा॥ २७॥ तत्तस्मात्कृतार्था यूपं देवयजनं यज्ञवाटं यात गच्छत। नतु कृतार्थाः किमिति यास्याम इति चेदत आह। पत्य इति। पारियप्यंति समापियप्यंति। पतीनामनुग्रहायेत्यर्थः ॥ २८॥ नृशंसं परुपम् । निगमं प्रतिज्ञां न मे भक्तः प्रणव्यतीति वेदं वा न स पुनरावति इति। पदावसृष्टमवज्ञयाऽपि दत्तम् । वहुमानेन केशैनिवोद्धं दासीभवितुम् ॥२९॥ किंच। न गृह्णंति नोऽस्मान्। हे परिद्म कामलोभपापादिद्मन! भवतः प्रपद्योः पादाप्रयोः पतितदेहानामन्या स्वर्गादिगतिरिय न भवेन्मा-भृत्तत्तसमाद्दास्यमेव विधेहीति ॥३०॥ मयोपेता अनुज्ञाताः। प्रत्यक्षं देवान् प्रदर्शाह । देवा अपीति ॥ ३१॥ तथापि त्वां त्यक्तुं न शक्तुम इति चेत्तवाह । नेति प्रीतये सुखाय। अनुरागाय

पतयो वो द्विजातयः ॥ स्वसत्रं पारियष्यंति युष्माभिर्गृहमेथिनः ॥ २८ ॥ पत्न्य ऊचुः ॥ मैवं विभो र्व्हति भवानगदितुं नृशंसं सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम् ॥ प्राप्ता वयं तुलसिदामपदावसृष्टं केरौर्निवोद्धमितलंड्य समस्तवंधून् ॥ २९ ॥ गृह्णन्ति नो न पतयः पितरो सुता वा न भातृवंधुसु-हृदः कुत एव चान्ये ॥ तस्माद्भवत्प्रपदयोः पतितात्मनां नो नान्या भवेद्गतिररिंदम तद्विधेहि ॥३०॥ श्रीभगवान्याच ॥ पतयो नाभ्यस्रयेरन पित-भ्रातृसुतादयः ॥ लोकाश्च वो मयोपेता देवा अप्यनमन्वते ॥ ३१॥ न प्रीतयेऽनुरागाय ह्यंगसंगो नृणामिह ॥ तन्मनो मयि युंजाना अचिरान्माम-वाप्स्यथ ॥ ३२ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्युक्ता मुनिपत्न्यस्ता यज्ञवाटं पुनर्गताः ॥ ते चानसूयवः स्वाभिः स्त्रीभिः सत्रमपारयन् ॥ ३३ ॥ तत्रैका विधृता भर्ता भगवंतं यथा श्रुतम् ॥ हदोपगुह्य विजही देहं कर्मानुबंधनम् ॥ ३४ ॥ भगवानपि गोविन्दस्तेनैवान्नेन गोपकान् ॥ चतुर्विधेनाशियत्वा स्वयं च बुभुजे प्रभुः ॥ ३५ ॥ एवं लीलानरवपुर्नुलोकमनुशीलयन् ॥ रेमे गोगोपगोपीनां रमयन् रूपवाक्कृतैः ॥ ३६ ॥ अथानुस्मृत्य विप्रास्ते अन्वतप्यन्कृतागसः ॥ यद्विश्वेश्वर्योर्याच्ञामहन्म नृविडंबयोः ॥ ३७ ॥ दृष्ट्वा स्त्रीणां भगवति कृष्णे भक्तिमलौकिकीम् ॥ आत्मानं च तया हीनम-नुतप्ता व्यगर्हयन् ॥ ३८ ॥ धिग्जन्म निस्नवृद्धिद्यां धिग्वतं धिग्वतज्ञताम् ॥ धिक्कुलं धिक् किया दाद्यं विमुखा ये त्वधोक्षजे ॥३९॥ नूनं भगवतो माया योगिनामपि मोहिनी ॥ यद्वयं गुरवो नृणां स्वार्थे मुह्यामहे द्विजाः ॥४०॥ अहो पश्यत नारीणामपि ऋष्णं जगद्गुरौ ॥ दुरंतभावं योऽवि-द्भचन्मृत्युपाशान्गृहाभिधान् ॥४१॥ नासां द्विजातिसंस्कारो न निवासो गुराविष ॥ न तपो नात्ममीमांसा न शौचं न कियाः शुभाः ॥ ४२ ॥

गाय स्नेहबुद्धये । अंगसंगोऽङ्गाभ्यां संगः ॥३२॥ अनस्यवः अदोपदृष्टयः ॥३३॥ देहमिति । तदीयं देहं तत्र विहाय चैतन्येन भगवंतं प्रापेत्यर्थः ॥३४॥३५॥ अनुस्वित्यन्तरुक्तन् । गोगो-पगोपीनामिति कर्मणि पष्टी । रूपवाककृतैः रूपेण वाचा कृतैश्वरित्रेश्व रमयन् । तान् रमिति र्मिति हत्यर्थः ॥३६॥ अनुस्वितिप्रकारमाह । नरानुकरणवतोर्विश्वेश्वरयोर्याच्नां यदहन्म हतवंतस्तत्कु-तामो वयित्यनुस्मृत्येति ॥३७॥ तदा च भार्या गुरूनिव मानयंतो खगवद्भक्तिरहितमात्मानं व्यनिद्यित्याह । दृष्ट्वेति । अलौकिकी लोकातीताम् ॥३८॥ त्रिवृत् शौक्लं सावित्रं दैन्नमिति विगुणितं जन्म । अतं ब्रह्मचर्यम् । क्रिया कर्माणि दाच्यं च । क्रियादाच्यिमत्येकं वा पदम् । धिगित्यिवन्नेपे । ये वयं त्वधोन्नजे विग्रुखास्तेषां जन्मादि तत्सर्वं धिगिति व्यगर्हित्यर्थः ॥३९॥ त्रिगुणितं जन्म । अतं ब्रह्मचर्यम् । क्रिया कर्माणि दाच्यं च । क्रियादाच्यिमत्येकं वा पदम् । धिगित्यिवन्नेपे । ये वयं त्वधोन्नजे विग्रुखास्तेषां जन्मादि तत्सर्वं धिगिति व्यगर्हित्रत्यर्थः ॥३९॥

श्रीवरा

अ०२३

॥३९॥

॥४०॥ योऽविष्यदच्छिनत्तं दुरंतं भावं भक्ति पश्यतेति ॥ ४१ ॥ द्विजातिसंस्कार उपनयनम् । क्रियाः संध्योपासनादयः ॥ ४२ ॥ ४२ ॥ ४८ ॥ अत्मनो दोषापवर्गेण चांचल्यगर्वा-दित्यागेन ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ इत्यशृण्म एवं सर्वत्र श्रुतवंतो वयं हि तथाऽपीति ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ न चाचलन् तयोदर्शनाय न जग्रः ॥ ५२ ॥ इति दशमस्कंघे पूर्वाघें टीकायां त्रयोविशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ चतुर्विशे महेंद्रस्य मखं व्यावर्त्य हेतुभिः ॥ कृष्णः प्रवर्तयामास गोवर्धनमखोत्सवम् ॥१॥ भूसुराणां क्रियावर्गं निरस्य स्वःसुरेषु च ॥ मघवन्मदमंगाय तन्मखं समवारयत् ॥२॥ त्राह्मणाः कंसाद्भीताः स्वाश्रमस्था एव भगवंतमभजन् । भगवानपि तत्रैव निवसिन्धद्रयागकृतोद्यमानगोपानपश्यदिति संवंधः ॥१॥२॥ वृथा संश्रमो न भवति मखोऽयिमत्येवं अथापि ह्यत्तमश्लोके कृष्णे योगेश्वरेश्वरे ॥ भक्तिर्दढा न चास्माकं संस्कारादिमतामपि ॥ ४३ ॥ ननु स्वार्थविम्ढानां प्रमत्तानां गृहेहया ॥ अहो नः स्मारयामास गोपवाक्यैः सतां गतिः ॥ ४४ ॥ अन्यथा पूर्णकामस्य कैवल्याद्याशिषां पतेः ॥ ईशितब्यैः किमस्माभिरीशस्यैतद्विडंबनम् ॥४५॥ हित्वा उन्यान्भजते यं श्रीः पादस्पर्शाशया उसकृत् ॥ आत्मदोषोपवर्गेण तद्याञ्चाजनमोहिनी ॥ ४६ ॥ देशः कालः पृथग्द्रव्यं मंत्रतंत्रर्तिजो उमयः ॥ देवता यजमानश्च ऋतुर्धर्मश्च यन्मयः ॥ ४७ ॥ स एष भगवान्साक्षाद्विष्णुर्योगेश्वरेश्वरः ॥ जातो यदुष्वित्यशृण्म ह्यपि मूढा न विद्महे ॥४८॥ अहो वयं धन्यतमा येषां नस्तादृशीः स्त्रियः ॥ भक्त्या यासां मतिर्जाता अस्माकं निश्चला हरौ॥४९॥ नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णायाकुंठमेधसे॥ यन्माया-मोहितिधियो भ्रमामः कर्मवर्त्मसु ॥ ५० ॥ स वै न आद्यः पुरुषः स्वमायामोहितात्मनाम् ॥ अविज्ञातानुभावानां चंतुमईत्वितिक्रमम् ॥ ५१ ॥ इति स्वाधमनमृत्य कृष्णे ते कृतहेलनाः ॥ दिदृश्वोऽप्यच्युतयोः कंसाद्भीता न चाचलन् ॥ ५२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधे पूर्वीर्धे यज्ञपत्न्युद्धरणं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ भगवानपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः ॥ अपश्यन्निवसन्गोपानिंद्रयागकृतोद्यमान् ॥ १ ॥ तदभिज्ञोऽपि भगवान्सर्वात्मा सर्वदर्शनः ॥ प्रश्रयावनतोऽपृच्छद्वद्वात्रंदपुरोगमान् ॥२॥ कथ्यतां मे पितः कोऽयं संभ्रमो व उपागतः ॥ कि फलं कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मखः ॥ ३ ॥ एतद्बृहि महान्कामो महां शुश्रुषवे पितः ॥ न हि गोप्यं हि साधूनां कृत्यं सर्वात्मनामिह ॥४॥ अस्त्यस्वपरदृष्टीनाममित्रोदास्तविद्विषाम् ॥ उदासीनोऽरिवद्वर्ज्यं आत्मवत्सुहृदुच्यते ॥ ५ ॥ ज्ञात्वाऽज्ञात्वा च कर्माणि जनोऽयमनुतिष्ठति ॥ विद्वषः कर्मसिद्धिः स्यात्तथा नाविदुषो भवेत् ॥ ६ ॥ तत्र ताविकियायोगो भवतां किं विचारितः ॥ अथवा लौकिकस्तन्मे पृच्छतः साधु भण्यताम् ॥ ७ ॥ चेत् किमत्र फलं का देवता केनाधिकारिणा केन वा साधनेन साध्यते ॥३॥ एतत् ब्रह्मि महान्कामो मम अवणे वर्तते।यद्भा तव महान्कामो दृश्यत इति। तूर्व्णी स्थितं प्रत्याह । नेति। सर्वात्मनां सर्वत्रात्मदृष्टीनाम् ॥४॥ अतएव न विद्यते स्वः पर इति दृष्टिर्येषामिति स्वपरदृष्ट्यभावादेव तत्तद्भेदा अमित्रादयोऽपि तेषां न संतीत्याह । अमित्रेति । न मित्रमुद्रास्त उदासीनो विद्विद्योषां तेषां कृत्यं सर्वं कर्म न गोपनीयं किंचिदस्तीत्यर्थः। सत्यपि मेददर्शने उदासीनः शत्रुवद्वर्ष्यं आत्मतुन्यत्वात्सुहृन्मंत्रेषु न वर्जनीय इत्याह । उदासीन इति ।। ५ ।। किंच सुहृद्भिः सह विचार्य झात्वैव कर्म कर्तव्यं न तु गतानुगतिकत्वमात्रेणेत्याह । ज्ञात्वेति । अज्ञात्वा च तत्र विदुषो यथा तत्कर्मकलं स्यात्तथा नाविदुषः ॥६॥ भवतामयं क्रियायोगः शास्त्रतोऽपि कि विचारितः प्रवृत्तो लीकिका-

118011

चारप्राप्तो वेति साधु सोपपत्तिकं भण्यतां कथ्यतामिति ॥७॥ आचारप्राप्त एवेति सहेतुकमाह । पर्जन्य इति । आत्ममूर्तयः प्रियमूर्तयः ॥८॥ ननः किमित्यन आह् । तिमिति । तिमेदं त्रार्धुवां मेघानां पितं स्वामिनमीक्वरं नियंतारम् । तद्देतसा तद्दृष्टिपयसा ॥ ९ ॥ उपजीवंत्युपजीविकां कल्पयंति धर्मार्थकामसिद्धये । ननु कृष्यादिभिर्जीवंति किमिद्रेण तत्राह । पुंसामिति । फलभावनः फलसाधकः । पर्जन्यं विना कृष्यादिवैफल्यादित्यर्थः ॥१०॥११॥ इंद्राय मन्युं जनयिक्ति कोपजननद्वारा गर्वपर्वतादिद्रमवतारियतुं देवतानिराकरणं न त्वयमेवाभिष्ठाय इत्यर्थः ॥ १२ ॥ प्रथमं तावत्कर्मवादेन देवािक्तराकरोति । कर्मणेति । ननु जडात्कर्मणः केवलात्कथं फलसिद्धिः स्यादिति चेत् अहो अशीलितमीमांसानां स्वमितिविलितता श्रद्धा कर्मणां फलकारणत्वे वचनतोऽवगते किं ततोऽनुपपन्नं नाम ॥१३॥ केचित्युनरितसाहसभीताः कर्मपरतंत्रमीश्वरं मन्यंते तन्मतमन्द्य निराकरोति । अस्ति चेदिति । स्वयं कर्मभिरित्रोऽन्येषां जीवानां कर्मणां फलस्पी फलस्ताता

नंद उवाच ॥ पर्जन्यो भगवादिंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ॥ तेऽभिवर्षति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः॥ ८ ॥ तं तात वयमन्ये च वार्मुचां पितमिश्व-स्म ॥ द्रव्येस्तद्रेतसा सिद्धर्यजंते कतुभिर्नराः ॥ ९ ॥ तच्छेषेणोपजीवंति त्रिवर्गफलहेतवे ॥ पुंसां पुरुपकाराणां पर्जन्यः फलभावनः ॥ १० ॥ य एवं विसृजेद्धर्मं पारंपर्यागतं नरः ॥ कामान्नोभाद्धयाद्द्धेषात्स वे वाप्नोति शोभनम् ॥ ११ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ वचो निशम्य नंदस्य तथाऽन्येषां व्रज्ञोकसाम् ॥ इंद्राय मन्युं जनयन्पितरं प्राह केशवः ॥१२॥ श्रीभगवानुवाच ॥ कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते ॥ सुखं दुःखं भयं चेमं कर्मणेवाभिपद्यते ॥ १३ ॥ अस्ति चेदीश्वरः कश्चित्फलल्रूप्यन्यकर्मणाम् ॥ कर्तारं भजते सोऽपि न ह्यकर्तुः प्रभुर्हि सः ॥ १४ ॥ किमिंद्रेणेह भूतानां स्वस्वकर्मानुवर्तिनाम् ॥ अनीशे नान्यथा कर्तुं स्वभावविहितं नृणाम् ॥ १५ ॥ स्वभावतंत्रो हि जनः स्वभावमृवर्तते ॥ स्वभावस्थमिदं सर्वं सदेवासुरमानुषम् ॥ १६ ॥ देहानुचावचान् जंतुः प्राप्योत्सृजति कर्मणा ॥ शत्रुर्मित्रसुदासीनः कर्मेव गुरुरीश्वरः ॥१७॥ तस्मात्संपूजयेत्कर्म स्वभावस्थः स्वकर्मकृत् ॥ अंजसा येन वर्तेत तदेवास्य हि देवतम् ॥१८॥ आजीव्येकतरं भावं यस्त्वन्यमुप्जीवित् ॥ न तस्माद्विदते चेमं जारं नार्यसती यथा ॥ १९ ॥ वर्तेत ब्रह्मणा विप्रो राजन्यो रक्षया सुवः ॥ वैश्यस्तु वार्तया जीवेच्छ्दस्तु द्विजसेवया ॥ २० ॥ कृषिवाणिज्यगोरक्षा कुसीदं तुर्य-

कर्तारं भजते तत्तरकर्मफलदानेन ॥१४॥ अतः कर्मण एव फलसिद्धेस्तत्पारतंत्र्ये चाजागलस्तनतुल्यत्वान्न देवतया कृत्यमित्याह । किर्मिद्रेणेति । नतु कर्मणोऽपि प्रवृत्तिरंतर्याम्यपेक्षेव कथं सर्वथा देवतया अनुपयोग इत्याशंक्याह । स्वभावविहितमिति । स्वभावेन प्राक्तनसंस्कारेणैव विहितं यत्कर्म तदन्यथा कर्तुमनीशेन ॥१५॥ एतद्विवृणोति । स्वभावतंत्र इति । प्रवृत्तेः संस्काराधीनत्वातिक्मंतर्यामिणेत्यर्थः ॥१६॥ तस्मात्स्वभावतो निष्पन्नस्य कर्मण एव सर्वकारणत्वात कर्भैव पूज्यमित्याह । देहानिति सार्थेन ॥१७॥ संपूजयेत्संमानयेत् । ननु देवतोदेशेन द्रव्यत्यागात्मकत्वातिक्मंतर्यामिणेत्यर्थः ॥१६॥ तस्मात्स्वभावतो निष्पन्नस्य कर्मणमात्रं देवतेति पक्षग्रुपसंहरन्त्रव हेतुवादमाश्रित्यान्यामेव देवतां समर्थयते । अंजसेति ॥१८॥ हेतुवलेनैव विषद्ते दोपमाह । आजीव्येति । उपजीतक्षमणः कथं देवतां विना सिद्धिरित्याशंक्य कर्माणमात्रं देवतेति पक्षग्रुपसंहरन्त्रव हेतुवादमाश्रित्यान्यामेव देवतां समर्थयते । अजसेति ॥१८॥ हेतुवलेनैव विषद्ते दोपमाह । आजीव्येति । व्यजीविति सेवते ॥१९॥ स्ववृत्ति वक्तुं दृष्टान्तत्वेन वर्णानां वृत्तिभेदमाह । वर्तेतेति । ब्रह्मणा वेदाध्यापनादिना ॥२०॥ वैद्यवृत्तेश्चातुर्विध्यमाह । कृपीति । कृपिवाणिज्यसहिता गोरक्षा एवं त्रयम् ।

श्रीधर्ग

अ०२४

पष्टशा

देवश्वोमे पण्मती नत्वभीष्टा ॥३८॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कंधे पूर्वार्घे टीकायां चतुर्विशोऽध्यायः ॥२४॥ पंचिवंशे रुपा शक्ते ब्रजनाशाय वर्षति ॥ उद्घृत्य गिरिमासारादरश्रदुगोकुलं प्रश्वः ॥१॥ कृष्णो नाथो येषां तेम्यः ॥ १ ॥ बुद्धः सिनंद्रः सांवर्तकं नाम संवर्तः प्रलयस्तत्कर्तारं मेघानां प्रसिद्धं गणं प्राचोदयत्त्रेपयामास । ननु कृष्णनाथानां घाते कथं प्रवृत्त इत्याशंक्यात्मसंभावनया निर-स्तविवेकत्वादित्याशयेनाह । वाक्यं चाहेत्यादिपंचिभः । ईश्रमान्यहमेवेश्वर इति गर्ववान् ॥२॥ देवहेलनं देवस्य ममावज्ञाम् ॥२॥ अद्देरसमर्थः कर्ममयैः क्रियानिर्वर्त्यरतएव नामनौनिभैर्नाममा-त्रेण या नौरिति व्यविह्यते तत्सदशैः । आन्वीक्षिकीमात्मानुस्पृतिरूपाम् ॥ ४ ॥ तथा वाचालं बहुमापिणं वालिशं शिशुं पंडितंमानिनं पंडितंमन्यमतः स्तव्धमविनीतिमिति निदायां योजिताऽ-पींद्रस्य भारती कृष्णं स्तौति। तथाहि। वाचालं शास्त्रयोनिम्। वालिशमेवमपि शिशुवित्ररिमानिनं स्तव्धमन्यस्य वंद्यस्याभावादनम्रम्। अञ्जं नास्ति ज्ञो यस्मानं सर्वज्ञमित्यर्थः। पंडितमानिनं स्कन्धे पूर्वीधें चतुर्विंशतितमो अथायः ॥२४॥ श्रीशुक उवाच ॥ इन्द्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विह्तां नृप ॥ गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चकोष सः ॥ १ ॥ गणं सांवर्तकं नाम मेघानां चांतकारिणाम् ॥ इन्द्रः प्राचोदयःकुद्धो वाक्यं चाहेशमान्युत् ॥ २ ॥ अहो श्रीमदमाहात्म्यं गोपानां कान-नौकसाम् ॥ कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य ये चकुर्देवहेलनम् ॥ ३ ॥ यथा ऽहदैः कर्ममयैः ऋतुभिर्नामनौनिभैः ॥ विद्यामान्वी चिकीं हित्वा तिती पैति भव-र्णवम् ॥ ४ ॥ वाचालं वालिशं स्तब्धमज्ञं पंडितमानिनम् ॥ कृष्णं मर्त्यमुपाश्चित्य गोपा मे चक्रुरियम् ॥ ५ ॥ एषां श्रियावलिप्तानां कष्णेनाध्मा-यितात्मनाम् ॥ धुन्त श्रीमदस्तंभं पश्त्रयत संक्षयम् ॥ ६ ॥ अहं चैरावतं नागमारुह्यानुत्रजे त्रजम् ॥ मरुद्गणैर्महावीर्यैर्नन्दगोष्टजिघांसया ॥ ७ ॥ श्रीशक उवाच ॥ इत्थं मघवताऽऽज्ञप्ता मेघा निर्मुक्तबंधनाः ॥ नंदगोकुलमासारैः पीडयामासुरोजसा ॥ ८ ॥ विद्योतमाना विद्यद्भिः स्तनंतः स्तनिय-त्नभिः ॥ तीत्रैर्मरुद्गणैन् त्रा ववृषुर्जलशर्कराः ॥ ९ ॥ स्थूणास्थूला वर्षधारा मुञ्चत्स्वभेष्वभीच्णशः ॥ जलौवैः प्लाब्यमाना भूनीदृश्यत नतोन्नतम् ॥ १०॥ अत्यासारातिवातेन परावो जातवेपनाः ॥ गोपा गोप्यश्च शीतार्ता गोविंदं शरणं ययुः ॥११॥ शिरः सुतांश्च कार्येन पञ्जाद्यासारपी-डिताः ॥ वेपमाना भगवतः पादमूलमुपाययुः ॥१२॥ कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोक्कलं प्रभो॥ त्रातुमईसि देवात्रः कृपिताद्भक्तवत्सल ॥१३॥ शिलावर्षनिपातेन हन्यमानमचेतनम् ॥ निरीच्य भगवान्मेने क्षिपितेंद्रकृतं हरिः॥ १४॥ अपत्वत्युल्वणं वर्षमितवातं शिलामयम् ॥ स्वयागे निह-ब्रह्मविदां बहुमाननीयम्। कृष्णं सदानंदरूपं परं ब्रह्म मत्यै तथापि भक्तवात्सल्येन मनुष्यतया प्रतीयमानमिति ॥५॥ अवलिसानां मत्तानां आध्मायितात्मनां वृंहितदेवानां धुनुतापनयत । श्रीमदेन यः स्तंभो गर्वस्तम् ॥६॥ विभ्यतस्तानप्रत्याह । अहं चेति । अनुव्रजो अन्दनंतरसेवागिमन्यामि । मरुद्गणैदेवगणैः सह ॥७॥ सववता इन्द्रेण निर्म्रक्तंवंधनं येपां ते । प्रख्याभिप्रायेण बद्धा आसन्तदा निर्मुक्तवंथनाः संत आसारैर्धारासंपातैः पीडयामासुः ॥८॥ स्तनथित्तुभिरशनिभिः । स्तनंतो गर्जन्तः । मस्ट्गणैरावहप्रवहादिवायुसमूहेर्नु न्नाः प्रेरिताः । जलशर्करा जलोपलान् ॥ ९ ॥ स्यूणाव-हस्थूलाः । अभ्रेषु मुंचत्सु सत्सु । नतोन्नतं नतं निम्नमुन्नतं तद्विपरीतं यथा भवति तथा भूनीदृक्यत ॥१०॥ जातवेपना जातकंपाः ॥ ११ ॥ तत्र पशूनां यानं विशिनप्टि । शिर इति ॥१२॥ गोपगोपीनां प्रार्थनामाह । कृष्ण कृष्णेति । त्वमेव नाथो यस्य तद्गोकुलं गवां कुलं वंशं नोऽस्माँथ देवादिंद्रात्त्रातुं रक्षितुमई सि ॥१३॥ विज्ञापनात्यूवमेव कुपितेनंद्रेण कृतं तद्वपं मेने ॥१४॥

श्रीभरी

27 c 2 te

कथं मेने तदाह । अपितिति । अपगता ऋतुर्यस्य तद्वर्षमितिशयितो वातो यस्मिस्तदितिवातम् । शिलामयं शिलाप्रचुरम् ॥ १५ ॥ तत्र प्रतिज्ञापूर्वं गोवर्धनोद्धरणमाह । तत्रेति । तत्र प्रतिविधि प्रतीकारं स्वसामर्थ्येन साधियव्यामि । तेन च मौद्धाञ्चोकेशमानिनां श्रीमदलक्षणं तमो हरिष्यामि । बहुवचनेन वरुणादीनिभिष्रति ॥ १६ ॥ ननु देवाः साचिकास्त्वद्भक्ताश्च कृतस्तेषां तम-स्तत्राह । नहीति । सद्भावः सन्त्वं मद्भक्तिर्वा तद्युक्तानां सुराणामीशा वयमिति विस्मयो गर्वो हि यसमान्न घटतेऽतो संतस्ते । किंच तेषां मानभंगोऽनुग्रह एवेत्याह । मत्त इति ॥१०॥ गोषाये

तेऽस्माभिरिंद्रो नाशाय वर्षति ॥ १५ ॥ तत्र प्रतिविधिं सम्यगात्मयोगेन साधये ॥ लोकेशमानिनां मौब्याद्धरिष्ये श्रीमदं तमः ॥ १६ ॥ न हि स-द्भावयुक्तानां सुराणामीशविस्मयः ॥ मत्तो सतां मानभंगः प्रशमायोपकल्पते ॥ १७ ॥ तस्मान्मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परित्रहम् ॥ गोपाये स्वात्मयो-गेन सोऽयं मे व्रत आहितः ॥ १८ ॥ इत्युक्त्वैकेन इस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् ॥ दधार लीलया कृष्णरस्वत्राकमिव बालकः ॥ १९ ॥ अयाह भगवानगोपान्हे अन्ब तात ब्रजोक्सः ॥ यथोपजोषं विशत गिरिगर्तं सगोधनाः ॥ २० ॥ न त्रास इह वः कार्यो मद्धस्तादद्विनिपातने ॥ वातवर्षभये-नालं तत्त्राणं विहितं हि वः ॥ २१॥ तथा निर्विविशुर्गतं कृष्णाश्वासितमानसाः ॥ यथावकाशं सधनाः सत्रजाः सोपजीविनः ॥२२॥ ज्ञुज्ब्यथां सुखापेक्षां हित्वा तैर्वजवासिभिः ॥ वीच्यमाणो दधावद्रिं सप्ताहं नाचलत्पदात् ॥ २३ ॥ कृष्णयोगानुभावं तं निशाम्येंद्रोऽतिविस्मितः ॥ निस्तंभो भ्रष्टसंकल्पः स्वान्मेघान्संन्यवारयत् ॥ २४॥ खं व्यभ्रमुदितादित्यं वातवर्षं च दारुणम् ॥ निशाम्योपरतं गोपान्गोवर्धनधरो अवीत् ॥ २५॥ निर्यात त्यजत त्रासं गोपाः सम्बीधनार्भकाः ॥ उपारतं वातवर्षं व्युदप्रायाश्च निम्नगाः ॥ २६ ॥ ततस्ते निर्ययुर्गोपाः स्वं स्वमादाय गोधनम् ॥ शकटोढो-पकरणं स्त्रीवालस्थविराः शनैः ॥ २७ ॥ भगवानपि तं शैलं स्वस्थाने पूर्ववत्प्रभुः ॥ पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया ॥ २८ ॥ तं प्रेम-वेगानिभृता त्रजोकसो यथा समीयुः परिरंभणादिभिः ॥ गोप्यश्च सस्नेहमपूजयन्मुदा दध्यक्षताद्भिर्युयुज्जः सदाशिषः ॥२९॥ यशोदा रोहिणी नंदो रामश्र बिटनां वरः ॥ कृष्णमालिंग्य युयुजुराशिषः रनेहकातराः ॥ ३०॥ दिवि देवगणाः साध्याः सिद्धगंधर्वचारणाः ॥ तुष्टुवुर्मुमुचुस्तुष्टाः पुष्प वर्षाणि पार्थिव ॥ ३१ ॥ शंखदुंदुभयो नेदुर्दिवि देवप्रणोदिताः ॥ जगुर्गंधर्वपतयस्तुंबुरुप्रमुखा नृप ॥ ३२ ॥ ततो उनुरक्तैः पशुपैः परिश्रितो राज-न्सगोष्ठं सबलोऽत्रजद्धरिः ॥ तथाविधान्यस्य कृतानि गोपिका गायंत्य ईयुर्मुदिता हदिस्पृशः ॥ ३३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधे रक्षिष्य।मि । किंच सोऽयं मे मया वरो नियमः संबल्पो वा आहिरो धृत इत्यर्थः ॥१८॥ कृत्वा उत्कृत्य । छत्राकमुच्छिलींधम् ॥ १९ ॥ यथोपजोषं यथामुखम् ॥२०॥२१॥ सवजाः शकट-मंडलसिंहताः । सोपजीविनो भृत्यपुरोहितादिसिंहताः ॥२२॥ पदात्स्थानात् ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ व्युदप्राया विगतोदकप्रायाः । स्वन्पजला इत्यर्थः ॥२६॥ शक्तरोढोपकरणं शकटैरूढपूप-करणं यथा भवति ॥ २७ ॥ २८ ॥ तिभृताः पूर्णाः । यथा यथोचितं परिरंभणादिभिः समीयुरुपजग्धः । सदाशिषः श्रेष्ठानाशीर्वादान् ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ततो गोवर्धनस्या-

नात्। अस्य श्रीकृष्णस्य तथाविधानि गोवर्धनोद्धरणादिरूपाणि कृतानि कर्माणि गायंत्य ईयुर्ययुः । कयंभूताः । एवं प्रेम्णा हृदि स्पृश्ंतीति हृदिस्पृशस्ताः । यदा कयंभूतस्य । प्रेष्ठत्वेन तासां हृदि स्पृश्ंतीति हृदिस्पृशस्ताः । यदा कयंभूतस्य । प्रेष्ठत्वेन तासां हृदि स्पृश्ंतीति हृदिस्पृश्ं तस्य ।। ३३ ।। इति श्रीमद्भागवते दशमस्कंघे पूर्वार्घे टीकायां पंचविंशोऽध्यायः ।। २५ ।। पड्विंशे विस्मितान्गोपान्कृष्णस्याद्भुतकर्माभः ।। नंदो गर्गोक्तिमाश्राव्य तदैश्वर्यमव-र्णयत् ।। १ ।। समभ्येत्य नंदमभिगम्य ।। १ ।। यद्चस्तदाह । बालकस्येति । यद्यस्माद्भुतानि कर्माण तस्माद्याम्येषु गोपालेषु कथं जनमाईति । आत्मजुगुष्सितमात्मानईम् ।। २ ।। अद्भुतानि कर्माण्याद्वः । यः सप्तहायन इति । कथं विश्वत्स्थित इति । पुष्करं पद्यं गजराण्महागज इव ।। ३ ।। महौजसो महावलायाः तनोर्वय आयुर्योवनं वा कालेन यथा पीयते तद्वत्। कथमित्यनुवर्तते

पूर्वार्धे पंचविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवंविधानि कर्माणि गोपाः कृष्णस्य वीच्य ते ॥ अतद्वीर्यविदः प्रोचुः समभ्येत्य सुविस्मिताः ॥ १ ॥ बालकस्य यदेतानि कर्माण्यत्यद्भुतानि वे ॥ कथमर्हत्यसो जन्म ग्राम्येष्वात्मजुगुप्तितम् ॥ २ ॥ यः सप्तहायनो वालः करेणैकेन लीलया ॥ कथं बिश्रद्विरिवरं पुष्करं गजराडिव ॥ ३ ॥ तोकेनामीलिताचेण पूतनाया महोजसः ॥ पीतः स्तनः सह प्राणेः कालेनेव वयस्तनोः ॥ ७ ॥ हिन्व-तोऽधःशयानस्य मास्यस्य चरणावुदक् ॥ अनोऽपतद्विपर्यस्तं रुदतः प्रपदा हतम् ॥ ५ ॥ एकहायन आसीनो हियमाणो विहायसा ॥ देत्येन यस्तु-णावर्तमहन्कंठग्रहातुरम् ॥ ६ ॥ कचिद्वैयंगवस्तैन्ये मात्रा बद्ध उलूखले ॥ गच्छत्रर्जनयोर्मध्ये वाहुभ्यां तावपातयत् ॥ ७ ॥ वने संचारयन्वत्सान्सरामो बालकेवृतः ॥ हत्वा गं सक्तेवयं प्रस्तां ।। ० ॥ वत्सेषु वत्सरूपेण प्रविशंतं जिघांसया ॥ हत्वा न्यपातयत्तेन कपित्थानि च लील्या ॥ ९ ॥ हत्वा रासभदेतेयं तद्वनधूष्र बलान्वितः ॥ चके ताल्यनं चेमं परिपक्रकलान्वितम् ॥ १० ॥ प्रलंबं घातयित्वोग्रं वलेन वलशान्तिया ॥ अमोचयद्वजपशून्गोपांश्वारण्यविह्तः ॥ ११ ॥ आशीविषतमाहींद्रं दमित्वा विमदं हदात् ॥ प्रसद्योद्वास्य यमुनां चक्रेऽसो निर्विपोदकाम् ॥ १२ ॥ दुस्त्यजश्वानुरागोऽस्मिन्सर्वेषां नो व्रजोकसाम् ॥ नंद ते तनयेऽस्मासु तस्याप्यौत्यत्तिकः कथम् ॥ १३ ॥ क सप्तहायनो वालः क्य महाद्विधारणम् ॥ ततो नो जायते शंका व्रजनाथ तवात्मजे॥ १४ ॥ वर्ष ज्वाच ॥ श्रूयतां मे वचो गोपा व्येतु शंका च वोऽर्भके ॥ एनं कुमारमुदिर्थय गर्गों मे यदुवाच ह ॥ १५ ॥ वर्णाक्वयः किलास्यासन्यह्वतोऽनुयुगं तन्ः ॥ श्रूयतां मे वचो गोपा व्येतु ह्वानां गतः ॥ १६ ॥ प्रागयं वसुदेन

॥ ४॥ अनसोऽधःशयानस्य मास्यस्य मासास्रयः परिच्छेदका यस्य उदग्रूषं चरणौ हिन्बतश्रालयतः प्रपदेन पादाग्रेण हतं विषयेस्तमनः कथमपतत् ॥५॥ यः कृष्णो दैत्येन हियमाणः संस्तं तृणावर्तं दैत्यं कथमहित्रत्यर्थः ॥६॥ हैथंगवरतैन्ये नवनीतचौर्यं । बाहुस्यां गच्छन् रिंगिन्नित्यर्थः ॥ ७ ॥ ग्रुखतो हतुं कामो यस्य तं वक्रवेपमिर् बाहुस्यां ग्रुखतः कथमपाटयत् ॥८॥९॥४०॥ ॥ ११ ॥ आर्थाविषतमोऽतिकर्विपश्रासावहींद्रव्य तम् ॥ १२ ॥ औरपत्तिकः स्वाभाविकः कथमिति किं सर्वेपामात्माऽयं स्यादिति शंका ॥ १३ ॥ उक्तमप्यतिविस्मयेनाभिनयेन वदित । क्व सप्त-हायन हति ॥१४ ॥ प्राक्श्रुतमेव गर्गाचार्यवाक्यं तच्चरितपरिशीलनेन निष्ट्वासंभावनस्य नंदस्य कृष्णतत्त्वाववोधकं जातं स इदानीं तेनैव वाक्येन गोपानुपदिशति । श्रृयतामिति ॥१५॥१६॥ श्रीधरा

27.25

॥४२

॥१७॥१८॥१९॥ २०॥ २१॥ तस्मात्तस्य कर्मस् विस्मयो नास्तीति नंदस्योक्तिः ॥२२॥ इत्यद्धा साक्षान्मां प्रति समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते सित तदानीं तथा मन्यमानोऽि हदानीं कृष्णं नारायणस्यांशं मन्ये । अत्र हेतः । अक्किष्टकारिणमिति ॥२३॥२४॥ गोवर्धनोद्धरणं सपरिकरमनुस्मरनप्रकटितैश्वर्यस्य श्रीकृष्णस्य प्रीति प्रार्थयते । देव इति । यज्ञविष्ठवेन या रुट् तया देवे इंद्रे वर्षति सित वज्ञाश्मवर्षानिलैः अश्वनिजलशर्करातीव्रवायुभिः सीदत्यालपशुस्ति आत्मशरणं सीदंतः पालाः पश्चः स्नियश्च यसिमस्तत्त्रथा आत्मा स्वयमेव शरणं यस्य तद्गोष्ठं द्वृा अनुकंपी उत्समयन् इसन्त्रौढिमाविष्क्वन् शैलस्रत्याव्यावलो वालो लीलार्थम्रिच्छलीं यथा तथैकेन करेण विश्वद्यव्यालितवान् । एवं महेंद्रमदिभत् गवामिद्र इत्युत्तराच्यायार्थं च स्मरति । स एवं-भृतः श्रीकृष्णो नः प्रीयात्प्रीयतामिति । पड्विशे दशमे व्यक्तः पड्विशो दशमो हरिः ॥ व्यनक्तु पंचविशे मां चतुर्विशतितः प्रथक् ॥२५॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कंघे पूर्वार्घे टीकायां पड्-

वस्य किचुजातस्तवात्मजः ॥ वासुदेव इति श्रीमानभिज्ञाः संप्रवश्तते ॥ १७ ॥ बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते ॥ गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः ॥ १८ ॥ एष वः श्रेय आधास्यद्गोपगोकुलनंदनः ॥ अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमंजस्तिरिष्यथ ॥१९॥ पुरोऽनेन व्रजपते साधवो दस्युपीडिताः॥अराजके रच्यमाणा जिग्युर्दस्यून्समेधिताः ॥ २० ॥ य एतिस्मन्महाभागाः प्रीति कुर्वति मानवाः ॥ नारयोऽभिभवंत्येतान्विष्णुपक्षानिवासुराः ॥ २१ ॥ तस्मान्नन्द कुमारोऽयं नारायणसमो गुणैः ॥ श्रिया कीर्त्याऽनुभावेन तत्कर्मस्र न विस्मयः॥२२॥ इत्यद्धा मां समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते ॥ मन्ये नारायणस्यांशं कृष्णमिक्किष्टकारिणम् ॥ २३ ॥ इति नंदवनः श्रुत्वा गर्गगीतं व्रजोकसः ॥ दृष्टश्रुतानुभावास्ते कृष्णस्यामित्तेजसः ॥ सुदिता नंदमानर्जः कृष्णं च गतविस्मयाः ॥ २४ ॥ देवे वर्षति यज्ञविष्ठवरुषा वज्ञाश्मवर्षानिलैः सीदत्यालपग्रिस्र आत्मशरणं दृष्ट्वाऽनुकंष्युत्समयन् ॥ उत्याद्योककरेण शेलमवलो लीलोज्ञिः यथा विश्वद्वोष्ठमपान्महेंद्रमदभित्पीयात्र इन्द्रो गवाम् ॥२५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंषे पूर्वाधे पद्वित्रातितमोऽध्यायः ॥२६॥ श्रीशुक उवाच ॥ गोवर्धने धृते शेल आसाराद्रचित व्रजे ॥ गोलोकादाव्रजत्कृष्णं सुरिमः शक्त एव च ॥ १ ॥ विविक्त उपसंगम्य व्रीडितः कृतहेलनः ॥ पस्पर्श पादयोरेनं किरीटेनार्कवर्चसा ॥ २ ॥ दृष्टश्रुतानुभावोऽस्य कृष्णस्यामिततेजसः ॥ नष्टित्रिलोकेशमद इन्द्र आह कृतांजिलः ॥ ३ ॥ इन्द्र उवाच ॥ विश्वद्धसत्त्वं तव धाम शांतं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम् ॥ मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो

विंशोऽष्यायः ॥२६॥ सप्तविंशे तदालच्य कृष्णस्य प्रामवं परम् ॥ वर्ण्यते सुरभींद्राभ्याभिषेकमहोत्सवः ॥१॥ गोवर्धने धते शैल इति शक्रस्य भयेनागमने हेतुः। आसाराद्रक्षिते वज इति सुरमे-ई पेणागमने ॥१॥ तत्रेंद्र आगत्य कि कृतवाँस्तदाह । विविक्त उपसंगम्येत्यादिना । अथाह सुरभिरित्यतः प्राक्तनेन प्रंथेन । विविक्ते एकांते । पादयोः परपर्श्व नमश्रकार॥२॥ अस्य श्रीकृष्णस्य श्रुतश्रासावनुभावश्र श्रुतानुभावः दृष्टः श्रुतानुभावो येन स इंद्रः। नष्टिश्चलोकेशोऽहमिति मदो यस्य सः॥३॥ तत्र ममापराधं क्षमस्वेति वक्तुं तव तावदपराधो नास्त्येव त्वयाऽनुप्रह एव कृत इत्याह चतुभिः । विशुद्धसन्त्रमिति। धाम स्वरूपं शांतमेकरूपमतश्र तपोमयं प्रचुरज्ञानं सर्वज्ञमित्यर्थः । कृतः । व्यस्तरजस्तमस्कं व्यस्ते अविद्यमाने रजस्तमसी यस्मिन् अतएवायमस्मदादिषु दृश्यमानो

मायाकार्यरूपो गुणसंप्रवाहः गुणैः संप्रोद्यत इति तथा संसार इत्यर्थः । म ते तव न विद्यते । यतः अग्रहणेनाज्ञानेनानुबध्यत इति तथा स सर्वज्ञस्य ते नास्तीत्यर्थः । अज्ञानसंबंधो वा ॥४॥ यदा अज्ञानतत्कृतदेहसंबंधो न स्तस्तदा तत्कृतानां लोमादीनां का वार्तेत्याह। कृतो च इति। तत्कृता देहसंबंधकृताः तद्वेतवः पुनरन्यस्य देहस्य हेतवः। नन् ज्ञानिनामपि ते दृश्यंतेऽत आह । अबुधिल-गभावा अज्ञानिनां गमकाः यावद्रागादिमस्वं तावज्ज्ञानित्वमेव न सिद्धमित्यर्थः । लोभाद्यभावेऽपि मन्मानभंगो दंडार्थमित्याह । तथापीति ॥५॥ नतु त्वहंडे व मम गोपपुत्रस्य का शक्तिः कि वा कारणं को वा दंडो मया कृत इत्यत आह । पितेति । त्वं पिता जगतां जनकः गुरुरुपदेश अधीशो नियंता इति दंडघारणे हेतुत्रयम् । कालत्वात्समर्थः । तस्मादुपात्तदंडो हिताय कल्याणाय स्वे-च्छातनुभिलीलावतारैः समीहसे । तव समीहालीलैव जगदीशमानिनामस्माकं मार्नावधूननमित्यर्थः ॥६॥ कथमेतदित्यत आह । य इति । महिघाञ्च ते अज्ञाञ्च ते अतो जगदीशमानिनः काले भयकालेऽपि यथाऽधुनैवातिवृष्टी त्वमभयं भयमगणयंतं वीच्याशु तन्मदं जगदीशा इति मदं हित्वा विगतगर्वाः संतः आर्यमार्गे त्वद्भक्तिलक्षणं भजंति। अतस्तवेहैव खलानामनुशासनंदंड इत्यर्थः

न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः ॥ ४ ॥ इतो न तद्धेतव ईश तत्कृता छोभादयो येऽबुधिंगभावाः ॥ तथापि दंडं भगवान्विभर्ति धर्मस्य गुप्त्यै खलनि-श्रहाय ॥ ५ ॥ पिता गुरुस्वं जगतामधीशो दुर्ययः काल उपात्तदंडः ॥ हिताय स्वेच्छातन्भिः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीशमानिनाम् ॥६॥ ये मद्विधाज्ञा जगदीशमानिनस्त्वां वीच्य कालेऽभयमाशु तन्मदम् ॥ हित्वाऽऽर्यमार्गं प्रभजन्त्यपस्मया ईहा खलानामपि तेऽनशासनम् ॥७॥ सत्वं ममैश्वर्यमदण्हुतस्य कृतागसस्तेऽविदुषः प्रभावम् ॥ चंतुं प्रभोऽथाईसि मूढचेतसो मैवं एनर्भून्मतिरीश मेऽसती ॥ ८ ॥ तवावतारोऽयमधोक्षजेह स्वयं भराणामुरुभारजन्मनाम् ॥ चम्पतीनामभवाय देव भवाय युष्मचरणानुवर्तिनाम् ॥ ९ ॥ नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने ॥ वासुदेवाय ऋष्णाय सात्वतां पत्रये नमः ॥ १० ॥ स्वच्छंदोपात्तदेहाय विशुद्धज्ञानमूर्तये ॥ सर्वस्मै सर्ववीजाय सर्वभूतात्मने नमः ॥ ११ ॥ मयेदं भगवनगोष्ठ-नाशायासारवायुभिः ॥ चेष्टितं विद्दते यज्ञे मानिना तीव्रमन्युना ॥१२॥ त्वयेशानुगृहीतोऽस्मि ध्वस्तस्तंभो वृथोद्यमः ॥ ईश्वरं गुरुमात्मानं त्वामहं शरणं रतः ॥ १३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं संकीतितः कृष्णो मघोना भगवानसुम् ॥ मेघगंभीरया वाचा प्रहसन्निद्मववीत् ॥ १४ ॥ श्रीभगवातु-

॥ ७ ॥ एवं भगवत्स्वरूपमभित्रायं चानुवर्ण्य क्षमापयित । स त्विमिति । एवंभृता असती मितर्में पुनर्माभृदिति प्रार्थनांतरम् ॥ ८ ॥ महानयमपराधः कथं क्षंतव्य इति चेदत आह । तवेति । स्वयंभराणां प्रनश्चोरुभारजन्मनां बहूनां भाराणां जन्म येभ्यस्तेषामभवाय नाशाय युष्मचरणसेविनां तुभवाय। अतो मम त्वत्सेवकत्वादत्यंतापराधिनोऽपि क्षंतव्यमिति भावः ॥९॥ क्षमापयसम-स्करोति । नम इति । तुभ्यं भगवते कृष्णाय नमः । पुरुषाय सर्वातर्यामिषे । महात्मने ऽन्तः स्थत्वेऽप्यपरिच्छिन्नाय । कुतः । वासुदेवाय सर्वनिवासाय । सात्वतां यादवानां पतये ॥१०॥ तर्हि किमहं यादवः । न । स्वच्छंदोपात्तदेहाय स्वेषां भक्तानां छंदेनेच्छया स्वीकृतदेहाय । तत्रापि विशुद्धं ज्ञानमेव मूर्तिर्यस्य तस्मै। मायया सर्वस्मै सर्वस्र्पाय। कृतः। सर्वस्य बीजाय कारणाय अत-एव सर्वभूतात्मने नम इति ॥११॥ कृतागस इत्यर्नेनोक्तमपराधं निवेदयति। मयेदमिति । आसारवायुभिगोष्ठिनाशाय मयेदमकृत्यं चेष्टितं कृतम् ॥१२॥ तथापि मो ईशः त्वयाऽनुगृहीतोऽस्मि ।

अनुग्रहं दर्शयित । ध्वस्तस्तम्भ इति वृथोद्यम इति च ॥१३॥१४॥ इन्द्रेण स्वाभिप्राये निवेदिते भगवानिष तथैवाह । मयेति । इन्द्रिया देवराज्येन ॥१५॥१६॥ वो युष्पाभिः । बहुवचनं वरुणाद्यभिप्रायेण । क्व गन्तव्यं स्वर्गेऽषि तवैवेश्वरत्वादिति चेत्तत्राह । क्रियतामिति । मदनुशासनेन यथापूर्वं तत्र स्थीयतामित्यर्थः । युक्तैरप्रमत्तैः । स्तम्भवितिनिरहङ्कारैः ॥१७॥ स्वसंतानैगोिनिः सहोपामंत्र्य कृष्णकृष्णेत्यादि संबोध्य ॥१८॥ इंद्रेण हता अपि भवता सनाथा वयं कृताः । रक्षिता इत्यर्थः ॥१९॥ तवं नः परमं दैवं देवताऽतो हे जगत्पते ! गोविप्रदेवानां येऽन्ये च साधवस्तेषां भवायाभ्युदयायाद्य त्वमेव नोऽस्माकिमद्रो भव ॥२०॥ ननु भवतामिद्रोऽस्तीति चेदत आह । इन्द्रमिति अलं पुरन्दरस्येंद्रतयेत्यर्थः । ननु देव एवेंद्रो भवति कथमहं भवेयमिति चेदत आह । अव-

वाच ॥ मया तेऽकारि मघवन्मख्यभङ्गोऽनुगृह्णता ॥ मदनुस्मृतये नित्यं मत्तस्येंद्रश्रिया भृशम् ॥१५॥ मामैश्वर्यश्रीमदांघो दंडपाणिं न पर्यति ॥ तं अशयामि संपद्भयो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम् ॥१६॥ गम्यतां शक भद्रं वः क्रियतां मेऽनुशासनम् ॥ स्थीयतां स्वाधिकारेषु युक्तेवंः स्तंभविज्ञितेः ॥१०॥ अथाह सुर्राभः कृष्णमिभवंद्य मनस्विनी ॥ स्वसंतानैरुपामंत्र्य गोपरूपिणमीश्वरम् ॥ १८ ॥ सुर्राभरुवाच ॥ कृष्ण कृष्ण महायोगिन्विश्वात्मन्विश्वसम्भव ॥ भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युत् ॥ १९ ॥ त्वं नः परमकं देवं त्वं न इन्द्रो जगत्पते ॥ भवाय भव गोविप्रदेवानां ये च साधवः ॥ २० ॥ इन्द्रं नस्त्वाऽभिषेत्त्यामो ब्रह्मणा नोदिता वयम् ॥ अवतीणोंऽसि विश्वात्मनभूमेर्भारापनुत्तये ॥२१॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं कृष्णमुपामंत्र्य सुर्राभः पयसात्मनः ॥ जलेराकाशगङ्गाया ऐरावतकरोद्धृतैः ॥२२॥ इन्द्रः सुर्राष्मिः साकं नोदितो देवमातृभिः ॥ अभ्यषिंचत दाशाई गोविंद इति चाभ्यधात् ॥ २३ ॥ तत्रागतास्तुंबुरुनारदादयो गंधविवद्याधरसिद्धचारणाः ॥ जगुर्यशो लोकमलापदं हरेः सुरांगनाः संननृतुर्मुदान्विताः ॥२४॥ तं तुष्टवुर्देवनिकायकेतवो व्यवाकिरश्राद्धुतपुष्पवृष्टिभः ॥ लोकाः परां निर्वृतिमाप्नुवंस्रयो गावस्तदा गामनयन्ययोद्धुताम् ॥ २५ ॥ नानारसौषाः सिरितो वृक्षा आसन्मधुस्रवाः ॥ अकृष्टपच्योपधयो गिरयो विश्वदुन्मणीन्॥ २६ ॥ कृष्टणोऽभिषक्त एतानि सत्त्वानि कुरुनंदन ॥ निर्वेराण्यभवंस्तात कृराण्यपि निसर्गतः ॥२०॥ इति गोगोक्कलपति गोविंदमभिषच्य सः ॥ अनुज्ञातो ययौ शको वृतो देवादिभिदिंवम् ॥ २८ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्वधे पूर्वाधे इन्द्रस्तुतिनीम सप्तविंशोऽध्यायः॥२०॥ श्रीशुक उवाच ॥ एकादस्यां निराहारः समभ्यर्वं जनार्दनम् ॥ स्वातुं नंदस्तु

तीर्णोऽसीति ॥२१॥ सुरभिरात्मनः पयसाऽभ्यपिचिद्द्रश्वाकाशगङ्गाया जलैरभ्यपिचत् ॥२२॥ देवमातृभिरदित्यादिभिर्दे वैर्मातृभिश्चेति वा। गाः पश्न् गां स्वर्गे वा इन्द्रत्वेन विद्वीति कृत्वा गोविद् इत्यभ्यधात् । नाम कृतवानित्यर्थः ॥२३॥२४॥ देवनिकायेषु केतव इव दर्शनीया मुख्या इत्यर्थः । गावो गां पृथ्वी पयोभिद्ध तामाद्रीमनयन् । अकुविकत्यर्थः ॥२५॥ नानारसीवाः चीरा-दिवाहिन्यः । अकृष्टपच्याः कर्षणं विनैव पक्वा ओष्षयो बीद्यादय आसन् । यद्वा । अकुष्टपच्या ओष्घयो येषु ते गिरय उन्मणीन्गर्भगतान्मणीन् उत् उद्गतान्बिहः प्रकटानविभरः ॥२६॥२७॥ ॥२८॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे टीकायां सप्तविशोऽध्यायः ॥२७॥ अष्टाविशे ततो नन्दानयनं वरुणालयात् ॥ वैकुण्ठदर्शनं चाथ गोपानामनुवर्ण्यते ॥१॥ गोवर्षनं सम्र-

द्भत्य वशे कृत्वाऽमरेश्वरम्।। नंदानयनतः कृष्णो वरुणं च वशेऽनयत् ॥२॥१॥ कलामात्रायां द्वादश्यां पारणाद्राभिनिवेशेनासुरीं वेलामविज्ञायारुणोद्यात्पूर्वमेव शास्त्रवलेन निश्युद्कं प्रविष्टं तदनभिज्ञो वरुणस्य भृत्योऽनयदिति । तथा च शास्त्रम् । कलाधौ द्वादशी दृष्ट्वा निशीयादृर्ध्वमेव हि ॥ आमध्याद्वाः क्रियाः सर्वाः कर्तव्याः शंधुशासनादित्यादि । वस्यति च वरुणः अजानता मामकेनेति भगवद्धर्ममजानतेत्यर्थः ॥२॥ स्वानां भगवद्धर्मपराणामभयदो माभैष्टेत्यभयं ददत् ॥३॥ सपर्ययाऽहणेन ॥ ४ ॥ अद्येदानीं मे मया देहो निभ्तो घृतः । यदा त्वहर्शनं जातं तदैव देहसाफन्यं प्राप्तमित्यर्थः । यद्वा । निभृतः पूर्णमनोरथ इत्यर्थः । किंच अद्यैवार्थोऽधिगतः सर्वरत्नाकरपतिना पीतः पूर्वं नैवंविधोऽर्थः प्राप्त इत्यर्थः । किंच संसारोऽपि निवत्त एवेत्याशयेनाह । त्वत्पा-दभाज इति । अध्वनः पारं मोक्षम् ॥५॥ भगवते निरितश्यैश्वर्याय । ब्रह्मणे पूर्णाय । परमात्मने सर्वजीवनियंत्रे । तत्र हेतुः । न तत्रेति । लोकसृष्टि विकल्पयित या माया सा यत्र न अयते । कार्लिचा द्वादश्यां जलमाविशत् ॥ १ ॥ तं गृहीत्वाऽनयद्भृत्यो वरुणस्यासुरोऽन्तिकम् ॥ अविज्ञायासुरीं वेलां प्रविष्टमुदकं निशि ॥ २ ॥ चुकुशुस्तमपश्यंतः कृष्ण रामेति गोपकाः ॥ भगवांस्तदुपश्रत्य पितरं वरुणाहृतम् ॥ तदंतिकं गतो राजनस्वानामभयदो विभुः ॥ ३ ॥ प्राप्तं वीच्य हृपीकेशं लोकपालः सपर्यया ॥ महत्या पूजियत्वाह तद्दर्शनमहोत्सवः ॥ ४॥ वरुण उवाच ॥ अद्यमे निभृतो देहो ऽद्यैवार्थो ऽधिगतः प्रभो ॥ त्वत्पादभाजो भगवन्नवापुः पारमध्वनः ॥ ५॥ नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने ॥ न यत्र श्र्यते माया लोकसृष्टिविकल्पना ॥६॥ अजानता मामकेन मुहेनाकार्यवेदिना ॥ आनीतोऽयं तव पिता तद्भवा-न्चंतुमईति।।७।। ममाप्यनुग्रहं कृष्ण कर्तुमईस्येशेष्टक्।। गोविंद नीयतामेष पिता ते पितृवत्सल ।।८।। श्रीशुक उवाच ।। एवं प्रसादितः कृष्णो भगवानीश्वरे-श्वरः॥ आदायागात्स्विपतरं वधूनां चावहन्मुदम् ॥ ९॥ नंदस्त्वतींद्रियं हृष्ट्वा लोकपालमहोदयम्॥ कृष्णे च सन्नतिं तेषां ज्ञातभ्या वास्मताऽत्रवात् ॥१०॥ ते त्वौत्सुक्यिथयो राजन्मत्वा गोपास्तमीश्वरम् ॥ अपि नः स्वगतिं सूच्मामुपाधास्यदधीश्वरः ॥११॥ इति स्वानां स भगवान्विज्ञायाखि-ल्टब्स्वयम् ॥ संकल्पसिद्धये तेषां कृपयैतदचिंतयत् ॥ १२ ॥ जनो वै लोक एतस्मिन्नविद्याकामकर्मभिः ॥ उचावचामु गतिषु न वेद स्वां गतिं भ्रमन् ॥१३॥ इति संचिंत्य भगवान्महाकारुणिको हरिः॥ दर्शयामास लोकं खंगोपानां तमसः परम् ॥१४॥ सत्यं ज्ञानमनंतं यद्त्रह्म ज्योतिः सनातनम् ॥ यद्विपश्यंति मुनयो गुणापाये समाहिताः॥१५॥ ते तु ब्रह्महदं नीता मग्नाः कृष्णेन चोद्धताः॥ ददृशुर्वह्मणो लोकं यत्राक्र्रोऽध्यगात्पुरा॥ १६॥ अविद्यमानेऽविष्ठितीत्यर्थः ॥६॥ अजानता मद्भृत्येन त्वित्पित्राहरणं यत्कृतं तिदिति ॥७॥ नंदं विमुच्य समर्पयिति । गोविदेति ॥८॥९॥ अतीद्रियमदृष्टपूर्व लोकपालस्य महाद्यमैश्चर्यम्॥१०॥ औत्सुक्ययुक्ता धीर्येषां ते । अपि कि स्वगति स्वस्थानं सूच्मां ब्रह्माख्यां चोपाध्यास्यदुपाधास्यति । नोऽस्मान्प्रापयिष्यतीति संकल्पितवंत इत्यर्थः ॥११॥ इत्येवंभृतं स्वानां तेषां संकल्पमखिल-दक् सर्वज्ञः स्वयमेव विज्ञाय तेषां संकल्पसिद्धये कृपयैतद्वच्यमाणमचितयत् ॥१२॥ अविद्या देहाद्यहंबुद्धिस्ततः कर्म तैरुच्चावचासु देवतिर्यगादिषु अपन् स्वीयां गति न वेद ॥ १३ ॥ स्वत्रद्य-स्वरूपं लोकं वैकुण्ठाख्यं च । तमसः प्रकृतेः परम् ॥१४॥ देहादिपिहितानां दर्शनमशक्यमिति प्रथमं देहादिव्यतिरिक्तं ब्रह्मस्वरूपं दर्शयामास । तदाह सत्यमिति । सत्यमबाध्यं ज्ञानमजडमनं-तमपरिच्छिनं ज्योतिः स्वप्रकाशं सनातनं शश्वत्सिद्धं ब्रह्म गुणापाये गुणापोहे ज्ञानिनो यत्पश्यन्ति तत्कृपयैव दर्शयामास ॥ १५॥ एवं ब्रह्मद्दं हृदवद्वदः तत्र निमग्नस्य विशेषविज्ञानभावात्तं

विशेषमाह। पुनः कृष्णेनोढुताः समाधेरिवोत्थापिताः संतो ब्रह्मणस्तस्यैव लोकं वैकुंठाल्यं दृदशुरित । नतु ब्रह्मनिमप्रानां पुनलेंक्दर्शनम् घटितमेवेत्याशंक्याह। यत्रेति । यत्र यस्मिन्कृष्णे निमिचे सित पूर्वमक्ररोऽध्यगात् दृष्टवान् । शुक्तपरीक्षित्संवादात्प्राक्तनत्वाद्भृतनिर्देशः। न द्यतक्ष्येश्वयं भगवित किचिद्प्यसंभावितिमिति भावः। अथवा अकृरो यत्र दृष्टवांस्तस्य यग्नुनाहदस्य ब्रह्महृद् इति नाम तं हृदं नीताः संतो ब्रह्मणो लोकं दृदशः। पुनश्च कृष्णेनोद्धताः पूर्ववचं दृष्टा विस्मिता वभवः। न्यवहितान्वयोऽप्रसिद्धकल्पना च सोद्वव्यति ॥१६॥१७॥ इति श्रीमद्भागवते दृशमस्कन्धे पूर्वार्घे टीकायामष्टाविश्वतितमोऽध्यायः ॥२८॥ ऊनित्रंशे तु रामार्थग्रक्तिया हरेः ॥ गोपीभी राससंरम्मे तस्य चांतद्विकौतुकम् ॥ १ ॥ ब्रह्मादिजयसंस्टदर्पकंदर्पदर्पद्या। जयित श्रीपतिगोंपीरासमंडलमंडनः ॥२॥ नतु विपरीतिमदं परदार्शवनोदेन कंदर्पविजेत्वव्यतितेः। मैवम् । योगमायामुपाश्रितः आत्मारामोऽप्यरीरमत्। साक्षान्यसम्मयम्भथः आत्मन्यवस्द्धौरत इत्यादिषु स्वातन्व्याभिधानात् । तस्माद्रासकीडाविडम्बनं कामविजयख्यापनायत्येत्व तन्त्वम् । किच् । शृङ्गारकथोपदेशेन विशेषतो निवृत्तिपरेयं पञ्चाध्यायीति व्यक्तीकरिष्यामः। ता रात्रीः यातावला वजं सिद्धा मयेमा रस्यथ क्षपा इति प्रतिश्रुता इत्यर्थः ॥१॥ तदा तस्मिन्नेव क्षणे तत्त्रीतये उद्धराजञ्चनद्र उद्गादुदितः। कि कुर्वन् । दीर्घकालेन दर्शनं स्वर्गास्त्राच वं तस्य स्वर्गास्य व तस्य स्वर्गास्य व तस्य स्वर्गास्य व तस्य स्वर्गास्य व तस्य स्वर्गास्य स्वर्यास्य स्वर्यस्य स्वर्गास्य स्वर

नन्दादयस्तु तं दृष्ट्वा परमानन्दिनर्शृताः ॥ कृष्णं च तत्र छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिताः ॥१७॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधे पूर्वाधें अष्टाविशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ भगवानिष ता रात्रीः शरदोत्फुल्लमिल्लकाः ॥ वीच्य रन्तुं मनश्रके योगमायामुपाश्रितः ॥ १ ॥ तदोन्जराः ककुभः करें भूषं प्राच्या विलिपन्नरूणेन शंतमेः ॥ स वर्षणीनामुद्गाच्छुचो मृजन्त्रियः प्रियायाद्व दीर्घदर्शनः ॥ २ ॥ पृष्ट्वा कुमुद्भन्त-मखंडमण्डलं रमाननाभं नवकुंकुमारूणम् ॥ वनं च तत्कोमलगोभिरिश्चतं जगौ कलं वामदृशां मनोहरम् ॥३॥ निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं त्रजिन्धयः कृष्णगृहीतमानसाः ॥ आजग्मुरन्योन्यमलिलतोद्यमाः स यत्र कांतो जवलोलकुंडलाः ॥४॥ दृहंत्योऽभिययुः काश्चिद्शेत्यो प्रात्मुकाः॥ पयोऽधिश्रत्य संयावमनुद्धास्यापरा ययुः ॥ ५ ॥ परिवेषयंत्यस्तिद्धत्वा पाययंत्यः शिशून्पयः ॥ शुश्रूपंत्यः पतीन्काश्चिदशंत्योऽपास्य भोजनम् ॥ ६ ॥ लिपंत्यः प्रमुजंत्योऽन्या अञ्चन्त्यः काश्च लोचने ॥ व्यत्यस्तवस्राभरणाः काश्चित्कृष्णांतिकं ययुः ॥७॥ ता वार्यमाणाः पतिभिः पितृभिर्मातृवसुभिः॥

यस्य स प्रियः स्विप्रियाया मुखमरणेन बुंकुमेन यथा विलिपित तथा प्राच्याः ककुभो दिशो मुखं शंतमैः करै रिक्मिभिररणेनोद्यरागेण विलिपकरणीकुर्वित्रत्यर्थः । स प्रसिद्ध उद्धराजः तथा वर्षणीनां जनानां भुचस्तापण्लानीर्मृजक्यपन्यन् ॥२॥ इम्रुख्मुदं विकसनीयं विद्यते यस्य तं कुमुद्धन्तं न खण्डं मण्डलं यस्य तं रमाया आननस्यामेव आभा यस्य तं नवकुंकुमिनवारणमेवंविधं चन्द्रं दृष्ट्वा तथा वनं च तस्य कोमलैगोभी रिक्मिभी रिक्षितं दृष्ट्वा कलं मधुरं जगौ अगायत । कथम् । वामदशां वामा मनोहरा दृशो यासां तासां मनोहरं यथा ॥३॥ असायत्न्यान्योन्यमलिखतो न ज्ञापित उद्यमो याभिस्ताः स कांतो यत्र तत्र गीतध्वनिमार्गेण जग्धः । जवेन वेगेन लोलानि चंचलानि कुंडलानि यासां ताः ॥४॥ श्रीकृष्णसूचकशब्दश्रवणेन तत्प्रवणिचतानां तत्क्षणमेव त्रेत्रिं कर्कमनिष्ट्वितं द्योतयंत्र्य इवाधिवसितं कर्म विद्वाय ययुस्तदाह । दुद्दंत्य इति । पयःस्थालीस्थं चुक्क्यामधिश्रिरयैतत्क्वाथमप्रतीक्षमाणाः काश्चिद्यः । संयावं गोधूमकणानं वक्षमनुद्धास्य अनुत्तार्य । ५॥ ६ । अन्याः प्रमुजंत्यः अङ्गोद्धर्तनादि कुर्वत्यः । काश्च काश्चित् । कृष्णतृष्टचर्थं कर्म तदासक्तमनसामन्यथा कृतमपि फलत्येवेति द्योतयनाह । व्यत्यस्तेति । स्थानतः स्वरूपतभोक्षियाना

11841

रणेन विषयंथं प्राप्तानि वसाभरणानि यासां ताः ॥७॥ नच कृष्णाकृष्टमनसां विद्याः प्रभवन्तीत्याह । ता वार्यमाणा इति ॥८॥ न रूघो निर्ममो याभिस्ताः प्रागपि तद्भावनायुक्तास्तदा नितरां दध्युरित्यर्थः ॥९॥ किंच तदानीमेव तं परमात्मानं कृष्णं ध्यानतः प्राप्ताः सत्यो गुणमयं देहं जहुरित्याह श्लोकहयेन । दुःसहेति । ननु कथं जहुः परमात्मेति ज्ञानामावादित्याञ्क्याः पीति । निर्ह वस्तुशिक्त वृद्धिमपेक्षते । अन्यथा मत्वापि पीतामृतवदिति भावः । ननु तदिप प्रारव्धकर्मवन्धने सित कथं जहुरतवाह । सद्यः प्रश्लीणवंधन इति । ननु कथं भोगमंतरेण प्रारव्धं कर्म क्षीणं भोगेनैव सद्यः क्षीणिमत्याह । दुःसहेति । दुःसहो यः प्रेष्ठविरहस्तेन तीवस्तापस्तेन धुनानि गतान्यश्रुभानि यासां तद्रप्राप्तिपरमदःखभोगेन पापं क्षीणिमत्यर्थः । तथा ध्यानेन प्राप्ता अच्युतस्य आश्लेषण या निर्मुतिः परमसुखभोगस्तया क्षीणं मङ्गलं पुण्यवंधनं यासां ता अतो ध्यानेन परमात्मप्राप्तेस्तत्कालसुखदुःखाभ्यां निःशेपकर्मश्रयाद्गुणमयं देहं जहुरिति ॥ १०॥ ११ ॥ ननु यथा पितपुत्रादीनां वस्तुतो ब्रह्मत्वेऽपि न तद्भजनानमोक्षस्तथा बुद्धभावादेव कृष्णेऽपि ब्रह्मबुद्धचभावादेव तत्सङ्गतिः कथं मोश्लहेत् रिति शङ्कते । कृष्णं विदुरिति । परं केवलं कांतं कमनीयम् ॥१२॥

गोविदापहतात्मानो न न्यवर्तन्त मोहिताः ॥८॥ अंतर्गृहगताः काश्चिद्गोपोऽछ्य्धविनिर्गमाः ॥ कृष्णं तद्भावनायुक्ता दध्युमींि लिले विचाः ॥ ९ ॥ दुःसहप्रेष्ठविद्दतीव्रतापष्ठताश्चभाः ॥ ध्यानप्राप्ताच्युताश्चेपनिर्वृत्या श्लीणमङ्गलाः ॥ १० ॥ तमेव प्रमात्मानं जारबुद्धचाऽपि मङ्गताः ॥ जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रश्लीणवंधनाः ॥ ११ ॥ राजोवाच ॥ कृष्णं विदुः परं कांतं न तु ब्रह्मतया मुने ॥ गुणप्रवाहोपरमस्तासां गुणिधयां कथम् ॥ १२ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ उक्तं पुरस्तादेतत्ते चैद्यः सिद्धं यथा गतः ॥ द्विपन्निष् हृषीकेशं किमुताधोत्तजप्रियाः ॥१३॥ नृणां निःश्चेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप ॥ अव्ययस्थाप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः ॥ १४ ॥ कामं क्रोधं भयं स्नेहमेक्यं सौहृदमेव च ॥ नित्यं हरो विद्धतो यांति तन्मयतां हि ते ॥ १५ ॥ न चैवं विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे ॥ योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद्विमुच्यते ॥ १६ ॥ ता दृष्ट्वांतिकमायाता भगवान्त्रजयोषितः ॥ अवदद्वतां श्रेष्ठो वाचःपेशिविमोहयन् ॥१७॥ श्रीभगवानुवाच ॥ स्वागतं वो महाभागाः प्रियं किं करवाणि वः ॥ व्रजस्यानामयं कचिद्वृतागमनकारणम् ॥ १८ ॥ रजन्येषा घोररूपा घोरसत्त्वनिषेविता ॥ प्रतियात व्रजं नेह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमाः ॥१९॥ मातरः पितरः पुत्रा भातरः पत्यश्च वः ॥ विचिन्वन्ति ह्यपश्यंतो मा कृष्वं वंधुसाध्वसम् ॥२०॥ दृष्टं वनं कुसुमितं राकेशकरंजितम् ॥ यमुनानिल्लीलैजनरुपक्षवरोभितम् ॥ २१ ॥

वः ॥ विचिन्वन्ति ह्यपश्यता मा कृष्व बधुसाध्वसम् ॥२०॥ हष्ट वन कुसुमित राकशकरराजतम् ॥ यसुनानिळलालजत्तरपक्षवरामितम् ॥ र ॥
परिहरति । उक्तमिति । अयं भावः । जीवेष्वावृतं ब्रह्मत्वं कृष्णस्य तु हृषीकेशत्वादनावृतमतो न तत्र बुद्ध्वपेचेति ॥ १३ ॥ नतु देही कथमनावृतः स्यादत आह । नृणामिति । गुणात्मनो गुणनियन्तः । भवत एवंह्रपा अभिव्यक्तिरतो न देहिसाद्व्यमत्र वक्तुं युज्यत इति भावः ॥ १४ ॥ अतो यथा कथित्रच्यास्तिकारणिनत्याह । कामिनित । ऐक्यं सम्बन्धम् । सौहदं मिक्तम्
॥ १५ ॥ न च भगवतोऽयमतिभार इत्याह । न चैविमिति । यतः श्रीकृष्णादेतत्स्थावरादिकमित विग्रुच्यते ॥ १६ ॥ प्रस्तुतमाह । ता दृष्ट्वेति । वाचःपेशैर्वाग्विलासैः ॥१७॥ सर्वाः ससंमूममागता विलोक्य सभयामवाह । व्रजस्येति ॥१८॥ लज्ज्या मंदहिसतमालच्याह । रजन्येपेति ॥१९॥ किंच मातर इति । विचिन्वन्वित्य एजंतः कंपमानास्त्रहणां पन्लवास्तैः शोभितम् ॥२१॥
॥२०॥ ईषत्प्रणयकोपेनान्यतो विलोकयन्ती प्रत्याह । दृष्टिमिति । राकेशस्य पूर्णचन्द्रस्य करै रिक्षतं यग्रनास्पिशनाऽनिलस्य लीलामंदगतिस्तथा एजंतः कंपमानास्त्रहणां पन्लवास्तैः शोभितम् ॥२१॥

श्रीघरो

अ०२९

सतीः हे सत्यः ॥ २२ ॥ संरंभच्चभितदृष्टीः प्रत्याह । अथवेति । यंत्रिताशया वशीकृतचित्ता । उपपन्नं युक्तं प्रीयंते प्रीता भवंति ॥२३॥ दृष्टादृष्टभयप्रदर्शनेननिवर्तयति। भर्तित्यादिश्लोकत्र-येण ॥ २४ ॥ २५ ॥ फल्गु तुच्छं कुच्छुं दुःसंपाद्यं औपपत्यं जारसौरूयम् ॥ २६ ॥ किंच श्रवणादिति ॥२७॥२८॥ चिन्तां प्राप्तानां स्थितिमाह । कृत्येति । श्रुचः शोकाद्वर्तने श्वमनेन श्रुच्यं-तो विम्बफलसदशा अधरा येषु मुखेषु तानि अव अवांचि कृत्वा तथांगुष्टेन महीं लिखंत्यः। तथा गृहीतकज्जलैरश्रुभिः कुचकुंकुमानि क्षालयंत्यस्तुःणीं स्थिताः। यत उरुद्ःखस्य भरो भारो यासां ताः ॥ २९ ॥ किंच प्रेष्ठमिति । किचित्संग्मेण कोपावेशेन गद्गदा गिरो यासां ता अब्बत सम । संग्मे कारणं प्रेष्ठमित्यादि । प्रियेतरमिव प्रतिभाषमाणं प्रत्याचक्षणाम् ॥ ३०॥ नृशंसंकरम् । है दुरवग्रह स्वन्छंद! तव पादमूरुं भक्ताः सेवितवतीरस्मान्भजस्व मा त्यजेति ॥३१॥ अपि च यदुक्तं पत्यपत्येत्यादि त्वया धर्मिविदेति सोपहासमेवमेतदुपदेशानां पदे विषये त्वय्येवास्तु । उपदेश-तद्यात मां चिरं गोष्ठं शुश्रुषध्वं पतीन्सतीः ॥ ऋंदंति वत्सा बालाश्च तान्पाययत दुद्यत ॥२२॥ अथवा मदिभस्नेहाद्भवत्यो यंत्रिताशयाः ॥ आगता ह्मपपत्रं वः प्रीयंते मिय जेतवः ॥२३॥ भर्तुः शुश्रुषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्ममायया ॥ तद्वनधूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम् ॥२४॥ दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जहो रोग्यधनोऽपि वा ॥ पतिः स्रोभिर्न हातव्यो लोकेप्सुभिरपातको ॥ २५ ॥ अस्वर्ग्यमयशस्यं च फल्गु कुच्छं भयावहम् ॥ जुगु-प्सितं च सर्वत्र औपपत्यं कुलस्त्रियाः ॥२६॥ श्रवणाद्दर्शनाद्धचानान्मिय भावो ऽनुकोर्तनात् ॥ न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान् ॥ २७॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविंदभाषितम् ॥ विषण्णा भग्नसंकल्पाश्चितामापुर्दुरत्ययाम् ॥ २८ ॥ ऋता मुखान्यवशुचः श्वस-नेन शुष्यद्विवाधराणि चरणेन भुवं लिखंत्यः ॥ अस्रैरपात्तमिषिभः कुचकुंकुमानि तस्थुर्मुजंत्य उरुदुःखभराः स्म तृष्णीम् ॥ २९ ॥ प्रेष्ठं प्रियेतरिमव प्रतिभाषमाणं कृष्णं तदर्थविनिवर्तितसर्वकामः ॥ नेत्रे विमुख्य रुदितौपहते स्म किंचित्सरंभगद्गदिगरोऽब्रुवतानुरक्ताः ॥ ३० ॥ गोष्य ऊचुः ॥ मैवं विभो र्इति भवानगदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् ॥ भक्ता भजस्व दुरवग्रह मा त्यजास्मान्देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुद्धन् ॥३१॥ यत्पत्यपत्यसुहृदामनुवृत्तिरंग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदा त्वयोक्तम् ॥ अस्त्वेवमेतदुपदेशपदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवांस्तन्भृतां किल बंधुरात्मा ॥३२॥ कवैति हि त्विय रतिं बुशलाः स्व आत्मिनित्यिपये पतिसुतादिभिरातिदैः किम् ॥ तन्नः प्रसीद परमेश्वर मा स्म बिंद्या आशाभृतां त्विय पदःवे हेतुः । इश इति । विविधित वावयेन सर्वोपदेशानामीशपरत्वादगमादिति भावः । ईशत्वे हेतुः । आत्मा किल भवानिति । भोग्यस्य हि सर्वस्य भोक्ता आत्मैवेश इत्यतः प्रेष्ठो वंधुश्र भवाने-वेति सर्वदंधपु करणीयं त्वरयेवास्त्वत्यर्थः । अथवा । धर्मोपदेशानां पदे स्थाने धर्मोपदेशर त्विय सत्यस्मासु च धर्मे जिज्ञासमानासु सतीपु त्वया धर्मविदा यदुक्तमेवमेतद्वस्तु न तु त्वं धर्मोपदेशा किंतु भवानात्मेति । अथवा । यदुक्तमेतदुपदेशपदे तद्वोचरे पुरुषेऽस्तु नाम त्विय तु ईशे स्वामिनि सत्येवं काक्वा नैविमत्यर्थः। यतस्तनुभृतां त्वमात्मा फलरूप इति । यद्वा यदुक्तं पत्यादिशुश्रवणं धर्म इति एवमेतत्त्वय्येवास्तु । कुतः । उपदेशपदे शुश्रृषणीयत्वेनोपदिवयमानानां पत्यादीनां पदेऽधिष्ठाने । कुतः । ईशे नहीश्वरमधिष्ठानं विना कोऽपि पतिपुत्रादिनीमेति । अन्यत्समानम् । अल-मितिबिस्तरेण ॥३२॥ एतत्सदाचारेण द्रहयंत्यः प्राथयंते कुर्वतीति । कुशलाः शास्त्रनिशुणाः । तथा च शास्त्रम् । किं प्रजया करिष्यामी येषां नोऽयमात्मा लोक इति ॥३३॥ किंच प्रतियातेति

॥४६॥

यदुक्तं तदशक्यं त्वयैव चित्तादीनामहपहृतत्वादित्याहुः । चित्तमिति । यदस्माकं चित्तमेतावंतं कालं सुखेन गृहेषु निर्विशति तत्त्वयाऽपहृतं कराविष यौ गृहकृत्ये निर्विशतस्ताविष । सुखात्मना त्व येति वा ॥ ३४ ॥ अतः अंग हे कृष्ण ! नोऽस्माकं तवाधरामृतपूरकेण तर्वव हाससहितेनावलोकेन कलगीतेन च जातो हृच्छ्याग्निः कामाग्निस्तं सिञ्च । नोचेद्यं तावदेकोऽग्निस्तथा विरहाजनि-ष्यते योऽग्निस्तेन चोपयुक्तदेहा दम्धशरीरा योगिन इव ते पदवीमंतिकं ध्यानेन यामः प्राप्तुयामः ॥३५॥ नतु स्वपतीनेवोपगच्छत त एवाग्नि सिचेयुरिति चेत्तत्राहुः। यहीति। रमाया लदम्या दत्त-क्षणं दत्तोत्सवं दत्तावसरं वा । तदिष क्वचिदेव न सर्वदा। अरण्यजनाः प्रिया यस्य तस्य तव अरण्यजनिषयत्वादरण्ये क्वविद्यर्धस्त्राच्म स्पृष्टवत्यो वयं तत्र च त्वयाऽभिरिनता आनंदिताः सत्यस्त-दारभ्यान्यसमक्षं स्थातुमपि न पारयामः । तुच्छास्ते न रोचंत इत्यर्थः ॥३६॥ त्वत्पादसौभाग्यं त्वतिचित्रमित्याहुः । श्रीरिति । वक्षस्यसापन्नं स्थानं लब्धार्थि तलस्या सह तव पदां-बुजरजः कामयते स्म । भृत्यैः सर्वेर्जुष्टमिति सौभाग्यातिरेकोक्तिः। यस्याः स्ववीकृणकृते श्रीरात्मानं विलोकयित्वत्वित्ववित्रमन्येवां ब्रह्मार्दानां त्योभिः प्रयामः सा तद्रजस्तद्वयमपि प्रयन्ना इति ॥३७॥

विरादरविंदनेत्र॥३३॥ वित्तं हुखेन भवताऽपहृतं गृहेषु यित्रविंशत्युत कराविष गृह्यकृत्ये॥पादौ पदं न चलतस्तव पादमुलाद्यामः कथं त्रजमयो करवाम किं वा ॥३४॥ सिंचांग नस्त्वद्धरामृतपूरकेण हासावलोककलगीतजह्वं अयात्रिम् ॥ नो चेह्रयं विरहजाग्न्युपयुक्तदेहा ध्यानेन याम पदयोः पद्वीं सखे ते ॥३५॥ यहाँ बुजाक्ष तव पादतलं रमाया दत्तक्षणं कचिद्रण्यजनिष्यस्य॥ अस्पाद्म तत्प्रभृति नान्यसमक्षमंग स्थातुं त्वयाऽभिरिमता वत पार्यामः ॥३६॥ श्रीर्यत्यां बुजाक्ष तव पादतलं पायापाः पद्वीं सखे ते ।।३५॥ यह्यां बुजानार्वन तेंऽिष्ठमूलं पाया विसृज्य वसतीस्त्वदुपासनाशाः ॥ त्वत्संद्रस्मितिरीक्षणतीत्रकामतप्तात्मनां पुरुपभृषण देहि दास्यम् ॥३८॥ वीद्यालकावृत्तमुलं तव बुंबलश्रीगंबस्थलाधरसुधं हिसतावलोकम् ॥ त्वत्संद्रस्मितिरीक्षणतीत्रकामतप्तात्मनां पुरुपभृषण देहि दास्यम् ॥३८॥ वा स्त्रयं च सुजदंबसुगं विलोक्य वक्षः श्रियेकरमणं च भवाम दास्यः ॥३९॥ का स्त्रयंग ते कलपदायतवेणुगीतसंमोहिताऽर्थचरितात्र चलेत्त्रिलोक्स्यास्॥ त्रैलोक्स्यसौभगिमदं चिनरीद्य रूपं यद्गोद्विजदुमसृगाः पुलकान्य-विभव्द ॥४०॥ व्यक्तं भवाच् व्रजभयातिहरोऽभिजातो देवो यथादिपुरुषः सुरलोकगोप्ता ॥ तन्नो निधेहि करपंकजमार्तवंथो तप्तस्तनेषु च शिरः स च किरिशीणाम् ॥ ४१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति विक्कवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः ॥ प्रहस्य सदयं गोपीरात्मारामोऽप्यरीरमत् ॥ ४२ ॥ ताभिः

है शुजिनार्दन!दुःखहंतरत्वदुपासने त्वद्भजन एवाजा यासां ता वयं वसतीर्गृ हान्विस्तृत्व हित्वा योगिन इव प्राप्ताः तव सुंदरिस्मितविलसितिनिरीक्षणेन यस्तीवः कामस्तेन तप्तिचित्तानां हे पुरुपरत्न दास्यं देहि ॥३८॥ ननु गृहस्वाम्यं विहाय दास्यं किमिति प्रार्थ्यतेऽत आहुः । वीच्येति । अलकावृतसुखं वेशांतरैरावृतसुखं तथा कुंडलयोः श्रीर्ययोस्ते गंडस्थले यस्मिन् अधरे सुधा यस्मिस्तच तच तव सुखं वीच्य दत्ताभयं सुजदंडसुग्मं वक्षश्च श्रिया एकमेव रमणं रितजनकं वीच्य दास्य एव भवामेति ॥३९॥ ननु जुगुिसतमीयपत्यमित्युक्तं तत्राहुः । का स्त्रीति।अंग हे कृष्ण! कलानि पदानि यस्मि-स्तदायसं दीर्घं मूखितं स्वरालापमेदस्तेन । पाठांतरे कलपदामृतमयं वेणुगीतं तेन संमोहिता का वा स्त्री आर्यचरितानिजधर्मान चलेत् । यन्मोहिता पुरुषा अपि चलिताः । किंच त्रैलोक्यसीमग-मिति । यद्यतः अविश्रन्नविभरुः । त्वह्योतकश्चद्रश्रवणमात्रेणापि ताविश्वजधर्मत्यागो युक्तः किं पुनस्त्वदनुभवेनेति भावः ॥४०॥ व्यक्तं निश्चितम् ॥४१॥ विक्लवितं पारवद्यप्रलपितम् । गोपी-

श्रीघरी

अ०२९

ति । मालतीति । हे मालति मिल्लिके जाति यृथिके वो युष्माभिः किमदिश दृष्टः करस्पर्शेन वः प्रीति जनयन् कि यात इति । अत्र मालतीजात्योरवांतरविशेषो दृष्टच्यः ॥८॥ फलादिभिः सर्वप्राणिनां संतर्पका एते पश्चेयुरिति पृच्छिति । चृतिति । चृताम्रयोरवांतरजातिमेदः कदंबनीपयोथ । हे चृतादयः ! येऽन्ये च परार्थमवकाः परार्थमेव भवो जन्म येपां ते । यम्रनोपक् अस्तस्याः कुलसमीपे
वर्तमानाः । तीर्थवासिन इत्यर्थः । ते भवंतो रहितात्मनां शून्यचेतसां नः कृष्णपदवीं कृष्णस्य मार्ग शंसंतु कथयंतु ॥९॥ हे क्षिति क्षिते ! त्वया कि तपः कृतं या त्वं केशवांधिस्पर्शोत्सवा केशवस्यांधिस्पर्शेनोत्सवो यस्याः सा । कृतः । अंगरुहैरुत्पुलकिता रोमांचिता विभासि शोभसे । तत्र विशेषं पृच्छिति। अपि किममनुत्सवीं अधिसंभवोऽधुना त्वैकदेशांधिस्पर्शभृतः । यद्वा नैताविकति
उरुक्र मात्पूर्वमेव त्रिविक्र मस्य पदा सर्वाक्रमणात् । अहो अथवा नैतावदेवापि तु ततोऽपि पूर्वं वराहस्य वपुषः परिरंभणेति। अतस्त्वया नृनं दृष्ट्यतं दर्शयेति ॥१०॥ हरिण्या दृष्टिप्रत्यासस्या कृष्णदर्शनं संभाव्यादुः । अपीति । हे सिख एणपितन ! अपि किम्रप्रतः सभीपं गतः। गात्रैः सुन्दरैर्श्चवाह्वादिभिः। प्रियया सहेति यदुक्तं तत्र द्योतकम्। कांताया अंगसंगस्तेन तत्कुचकुंकृमेन रंजितायाः

प्रियालपनसासनकोविदारजंब्बर्कविल्वबङ्गलाम्रकदंबनीपाः ॥ येऽन्ये परार्थभवका यमुनोपक्लाः शंसंतु कृष्णपदवीं रहितात्मनां नः ॥ ९ ॥ किं ते कृतं क्षिति तपो वत केशवां विस्पर्शोत्सवोत्पुलकितांगरुहैर्विभासि ॥ अप्यं विस्तंभव उरुक्रमविक्रमाद्या आहो वराह्वपुपः परिरंभणेन ॥ १० ॥ अप्ये-णपत्न्युपगतः प्रिययेह गात्रैस्तन्वन्दशां सिल् सुनिर्वृतिमच्युतो वः ॥ कांतांगसंगङ्गचङ्गंकुमरंजितायाः कुंदस्रजः कुलपतेरिह वाति गंधः ॥ ११ ॥ बाहुं प्रियां स उपधाय गृहीतपद्यो रामानुजस्तुलिसकालिङ्गलैर्भदांधः ॥ अन्वीयमान इह वस्तरवः प्रणामं किं वाऽभिनंदित चरन्त्रणयावलोकैः ॥१२॥ पृच्छतेमा लता बाहूनप्याक्लिष्टा वनस्पतेः ॥ नूनं तत्करजस्पृष्टा विश्वत्युत्पुलकान्यहो ॥ १३ ॥ इत्युन्मत्तवचो गोप्यः कृष्णान्वेपणकातराः ॥ लीला भगवतस्तास्ता ह्यनुचकुस्तदात्मिकाः ॥ १४ ॥ कस्याश्चित्पूतनायंत्याः कृष्णायंत्यपिवत्स्तनम् ॥ तोकायित्वा रुदंत्यन्या पदाऽहन् शकटायतीम् ॥ १५ ॥ देत्यायित्वा जहारान्यामेका कृष्णार्भभावनाम् ॥ रिंगयामास काष्यंत्री कर्षती घोषनिःस्वनैः ॥ १६ ॥ कृष्णरामायिते द्वे तु गोपायंत्यश्च काश्चन ॥ वत्सायतीं इति चान्या तत्रैका तु बकायतीम् ॥ १७ ॥ आहूय दूरगा यद्धत्कृष्णस्तमनुवर्ततीम् ॥ वेणुं क्वणंतीं क्रीडंतीमन्याः

इंदक्कसमस्तां गंधः कुलपतेः श्रीकृष्णस्य वात्यागच्छति ॥ ११ ॥ फलभारेण नतांस्तरूनकृष्णं दृष्ट्वा प्रणता इति मत्वा प्रियया सह तस्य गितविलासं संभावयंत्यः पृच्छति । बाहुमिति । तुलसिकाया अलिकुलैरतस्तदामोदमदांधैरन्वीयमानोऽनुगम्यमान इह चरिन्नति ॥ १२ ॥ काश्चिदाहुः । हे सख्यः ! इमा लताः कृष्णेन संगता नूनमत इमा पृच्छत । ननु स्वपितसंगती तत्संगतिर्दुर्घटा न वनस्पतेः पर्युबाहुनाऽऽश्लिष्टा अपि अहो भाग्यं नृनं तन्नखैः स्पृष्टा यत उत्पुलकानि विभूति । निह स्वपितसंगतावीहक् पुलकसंभव इति भावः ॥ १३ ॥ उन्मचनत्पप्रच्छिरित्येतत्प्रपंचितिमदानी रमापतेस्तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिका इति यदुक्तं तत्प्रपंचयित । इतीति । उन्मचनवो गोष्यः उन्मचनचसङ्च ता गोष्यश्च कृष्णान्वेष्णेन कातरा अतिबिह्वकाः । अनुचक्रुरनुकृतनत्यः ॥१४॥ कस्यादिचित्यादिभिक्चतुभिरनुकरणं प्रपंच्यते । ततक्वतिम्तनम्यत्वं पुनरेकेनानुकरणमिति विवेकः । पृत्नायंत्याः पृत्नावदाचरंत्याः कृष्णवदाचरंती स्तमपिवत् । तोकायित्वा तोकवदात्मानं कृत्वा ॥ १५ ॥ दैत्यायित्वा दैत्यवचृणावर्तवदात्मानं कृत्वा एका कृष्णार्भमावनां कृणस्यार्थं भावयति या तामन्यां जहार ॥ १६ ॥ १७ ॥ द्रगा द्रे वर्तमाना गाः यद्ववया कृष्णस्तथाऽऽहूय तं

श्रीधरी

37030

ररीरमद्रमयामास ॥४२॥ प्रियस्येक्षणेनात्फ्रह्मानि मुखानि यासां ताभिः । उदारहासश्च द्विजाश्च तेषु कुंदकुसुमवहीधितिर्यस्य सः । एणांकश्चंद्रः ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ बाह्रपसारश्च परिरंगश्च करादीनामालभनं स्पर्शस्च नर्म परिहासस्च नखाग्रपातस्च तैः च्वेल्या कीडया अवलोकैस्च हसितैस्च कामं तासाग्रुदीपयंस्ता रमयामास ॥४६॥ महात्मनो विमुक्तिच्चात् ॥४७॥ तत्सीमगमदमस्त्रा-धीनताम् । मानं गर्वम् । केशवः करच ईशरच तौ वशयतीति तथा सः ॥ ४८ ॥ इति दशमरकंधे पूर्वार्धे टीकायामेकोनविशोऽध्यायः ॥२९॥ त्रिंशे विरहमंतप्तगोपीमिः कृष्णमार्गगम् ॥ उत्मत्तव-न्ननियतं भ्रमंतीमिवने वने ॥१॥ अचक्षाणा अपर्यत्यः ॥१॥ गत्या चानुरागस्मिताभ्यां विभ्रमेक्षितानि सविलासनिरीक्षणानि तैरच मनोरमा आलापारच विहाराः कीडारच विभ्रमा अन्ये च विलासास्तैक्च रमापतेर्गत्यादिभिरेतैराक्षिप्तान्याकृष्टानि चित्तानि यासां ता अतस्तिसम्बेबात्मा यासां तास्तस्य विविधार्थेष्टा जगृहस्तदन्करणेनाक्रीडन् ॥२॥ अपि च गतिस्मितेति । प्रियस्य गत्या-समेताभिरुदारचेष्टितः प्रियेक्षणोत्फुल्लमुखीभिरच्युतः ॥ उदारहासद्विजङ्कंददीधितिर्व्यरोचतैणांक इवोडिभिर्चृतः ॥ ४३ ॥ उपगीयमान उद्गायन्विता-शतयूथपः ॥ मालां विभ्रद्धेजयंतीं व्यचरन्भंडयन्वनम् ॥ ४४ ॥ नद्याः पुलिनमाविश्य गोपीभिर्हिमवालुकम् ॥ रेमे तत्तरलानंदकुमुदामोदवायुना ॥ ४५ ॥ बाहुप्रसारपरिरंभकरालकोरुनीवीस्तनालभननर्मनखाप्रपातैः ॥ द्वेल्या अवलोकहिसतैर्व्रजसुंदरीणामुत्तंभयत्रतिपति रमयांचकार ॥ ४६ ॥ एवं भगवतः कृष्णाञ्चन्धमाना महात्मनः ॥ आत्मानं मेनिरे स्त्रीणां मानिन्यो अयधिकं भुवि ॥४७॥ तासां तत्सी भगमदं वीच्य मानं च केरावः ॥ प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत ॥४८॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधे पूर्वार्धे भगवतो रासकीडावर्णनं नामैकोनत्रिशोऽध्यायः ॥२९॥ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ अंतर्हिते भगवति सहसैव व्रजांगनाः ॥ अतप्यंस्तमचक्षाणाः करिण्य इव यूथपम् ॥ १ ॥ गत्यानुरागस्मितविश्रमेक्षितेर्मनोर-मालापविहारविश्रमैः ॥ आचिष्ठिचित्ताः प्रमदा रमापतेस्तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिकाः ॥ २ ॥ गतिस्मितप्रेक्षणभाषणादिषु प्रियाः प्रियस्य प्रति-रूढमूर्तयः ॥ असावहं त्वित्यबलास्तदात्मिका न्यवेदिषुः कृष्णविहारविश्रमाः ॥ ३ ॥ गायंत्य उचैरमुमेव संहता विचिन्युरुन्मत्तकवद्वनाद्वनम् ॥ पप्रच्छुराकाशवदंतरं बहिर्भूतेषु संतं पुरुषं वनस्पतीन् ॥ ४ ॥ दृष्टो वः कचिद्श्वत्थ प्ठक्ष न्यग्रोध नो मनः ॥ नंदसूनुर्गतो हत्वा प्रेमहासावठोकनैः ॥ ५ ॥ कचित्कुरवकाशोकनागपुत्रागचंपकाः ॥ रामानुजो मानिनीनामितो दर्पहरस्मितः ॥ ६ ॥ कचित्तलसि कल्याणि गोविंदचरणिपये॥ सह त्वालिकु लैबिभद्दष्टस्ते अतिप्रियो अच्युतः ॥७॥ मालत्यदर्शि वः किचन्मिल्लके जातियूथिके ॥ प्रीतिं वो जनयन्यातः करस्परौंन माधवः ॥८॥ चूत-दिषु प्रतिरूढा आविष्टा मूर्तयो यासां ताः। अतः कृष्णविहारविश्रमाः कृष्णस्येव विहारविभ्रमाः क्रीडाविलासा यासां ताः अहमेव कृष्ण इति परस्परं निवेदितवत्यः ॥ ३ ॥ किंच गायंत्य इति । वनाद्धनांतरं गच्छंत्यो विचिवयुरमृगयन् । उन्मत्तस्य तुल्यत्वमाह । वनस्पतीन्पप्रच्छुः । भूतेष्वंतरं मध्ये संतं पुरुषं वहिञ्च संतिमिति ॥ ४ ॥ तत्प्रपंचयित नविभः । तत्र महत्त्वादेते पश्येयुरित्या-शयादश्वतथादीनपृच्छंति। दृष्ट इति । प्रेमहासविलसितैरवलोकनैरस्माकं मनो हृत्वा चोर इव गतो वो युष्माभिः कि दृष्ट इति ॥५॥ महातः स्वपुष्पैर्वहृपकारिणइचेति कुरवकादीनपृच्छंति। किचिदि-ति । हे कुरवकादयः! दर्पहरं स्मितं यस्य सः इतो गतः किचद्दष्ट इति ॥६॥ अलिकुलैः सह त्वा त्वां विश्रचवातित्रियस्त्वया कि दृष्ट इति ॥७॥ गुणातिरेकेऽपि नम्रत्वादिमाः पश्येयुरिति पृच्छं-

कृष्णमनवर्ततीमनवर्तमानाम् । अनुकुर्वतीमिति वा पाठः ॥१८॥१९॥ यतंती प्रयत्नं कुर्वती अंबरमुत्तरीयं वस्त्रमुन्निद्घे ऊर्ध्वं घृतवती ॥ २० ॥ २१ ॥ अपिद्धं निमीलयत ॥ २२ ॥ सहक सनयनमास्यं पिधाय । सुद्दक् वराक्षीति वा । भीतिबिडंबनं भयानुकरणम् ॥२३॥ एवं पुनरिप बृंदावने लतास्तरूंश्च कृष्णं पृच्छंत्यो वनोद्देशे वनप्रदेशे व्यचक्षतापश्यन् ॥ २४ ॥ २५ ॥ सुपृ-क्तानि संमिश्राणि ॥२६॥ तेनांसे न्यस्तः प्रकोष्ठो यस्याः। करेणोईस्तिन्याः ॥२७॥ रह एकांतस्थानम् ॥२८॥ हे आल्यः सख्यः ! अहो घन्या अतिपुण्या गोविंदांध्यब्जरेणवः । तत्र हेतः । यानिति । अस्माभिरप्येतद्रेण्वभिषेकेण तथैव कृष्णः प्राप्तुं शक्य इति भावः ॥ २९ ॥ अन्या आहुः । तस्या इति । गोपीनां सर्वस्वम् । अयं भावः । भवेदेवं यदि तस्याः पदानि संपृक्तानि न शंसंति साधिति ॥ १८ ॥ कस्यांचित्स्वभुजं न्यस्य चलंत्याहापरा ननु ॥ कृष्णो ५ एश्यत गतिं ललितामिति तन्मनाः ॥१९॥ मा भैष्ट वातवर्षा-भ्यां तत्त्राणं विहितं मया ॥ इत्युक्तवैकेन हस्तेन यतंत्युन्निदधे अबरम् ॥ २०॥ आरुह्यैका पदाक्रम्य शिरस्याहापरां नृप ॥ दुष्टाहे गच्छ जातो अहं खलानां ननु दंडधृक् ॥ २१ ॥ तत्रैकोवाच हे गोपा दावामिं पश्यतोल्बणम् ॥ चत्त्रंष्यश्वपिदध्वं वो विधास्ये चेममंजसा ॥ २२ ॥ बद्धाऽन्यया स्रजा काचित्तन्वी तत्र उल्ले ।। भीता सुद्दिपधायास्यं भेजे भीतिबिडंबनम् ॥२३॥ एवं कृष्णं पृच्छमाना वृंदावनलतास्तरूद् ॥ व्यवक्षत वनो-हेशे पदानि परमात्मनः ॥ २४ ॥ पदानि व्यक्तमेतानि नंदसूनोर्महात्मनः ॥ छच्यंते हि ध्वजांभोजवत्रांकुशयवादिभिः ॥ २५ ॥ तैस्तैः पदैस्तत्प-दवीमन्विच्छंत्योऽत्रतोऽबलाः ॥ बध्वाः पदैः सुपृक्तानि विलोक्यार्ताः समृबवन् ॥२६॥ कस्याः पदानि चैतानि याताया नंदसूनुना ॥ अंसन्यस्त-प्रकोष्ठायाः करेणोः करिणा यथा ॥ २७ ॥ अनयाऽऽराधितो नूनं भगवान्हरिरीश्व रः ॥ यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामनयद्रहः ॥२८॥ धन्या अहो अमी आल्यो गोविंदां व्यञ्जरेणवः ॥ यान्ब्रह्मेशो रमादेवी देधुमू व्नर्यघनुत्तये ॥२९॥ तस्या अमूनि नः क्षोभं कुर्वत्युचैः पदानि यत् ॥ यैका-पहृत्य गोपीनां रहो भुंके उच्यताधरम् ॥ ३० ॥ न लच्यंते पदान्यत्र तस्य नूनं तृणांकुरैः ॥ खिद्यत्युजातांत्रितलामुन्निन्ये प्रेयसीं प्रियः ॥ ३१ ॥ अत्र प्रसुनावचयः प्रियार्थे प्रेयसा कृतः ॥ प्रपदाक्रमणे एते पश्यतासकले पदे ॥३२॥ केशप्रसाधनं त्वत्र कामिन्याः कामिना कृतम् ॥ तानि चूडयता कांतामुपविष्टमिह ध्रवम् ॥ ३३ ॥ रेमे तया चात्मरत आत्मारामोऽप्यखंडितः ॥ कामिनां दर्शयन्दैन्यं स्त्रीणां चैव दुरात्मताम् ॥ ३४ ॥ इत्येवं दर्शयंत्यस्ताश्चेरुगोंप्यो विचेतसः ॥ यां गोपीमनयत्कृष्णो विहायान्याः स्त्रियो वने ॥ ३५ ॥ सा च मेने तदात्मानं वरिष्ठं सर्वयोषिताम् ॥ भवेयुस्तानि तु नो दुःखं कुर्वेतीति ॥३०॥ तदसंप्रक्तान्केवलं कृष्णपादरेणूनेव विचिन्वंत्यस्तान्दृष्ट्वा पुनरत्यंतं समतपन् । तदाह श्लोकत्रयेण। न लच्यंत इति। खिद्यती सुजाते सुकुमारे अंधितले यस्यास्तामुन्निन्ये स्कंधमारोपितवान् ॥३१॥ प्रपदाम्यामाक्रमणं क्षोणीमर्दनं ययोः । अतएवासकले षदे पत्रयतेति ॥३२॥ तस्याः कृष्णजान्वंतरुपविष्टायाश्रिह्नं द्वृाऽऽहुः । केशप्रसाधनमिति । कांतामधिकृत्य तानि प्रस्नानि चुडानुकारेण वष्नता ध्रवसुपविष्टम् ॥ ३३ ॥ रेमे इत्यादि शुकोक्तिः । आत्मरतः स्वतस्तुष्टः । आत्मरतः स्वाकीसः । अखंडितः स्नीविस्रमैरनाकृष्टोऽपि । तथा चेत्किमिति रेमेञ्त आह । कामिनामिति ॥३४॥३५॥ स्त्रीणां दुरात्मतामाह । सा चेति द्वाम्याम् । कामो यानमागमनसाधनं यासां ता गोपीर्हित्वा मां भजत इति हेतोरात्मानं विरष्ठं मेने

इति ॥३६॥३७॥ कामिनां दैन्यं दर्शयति । एवम्रुक्त इति । अखंडितत्वमाद् । ततश्चेति । तस्यां स्कंधारोहोद्यवायामंतर्हित इत्यर्थः ॥ ३८ ॥ अनुतापमाद । हा नायेति ॥ ३९ ॥ अन्विच्छंत्यो मृगयमाणाः । अविद्रतः समीपे ॥४०॥४१॥ ततस्तयाऽपि सहिताः कृष्णान्वेपणाय वनमविशन् । ततो हरेरन्वेपणान्निष्टताः ॥ ४२ ॥ एवं तमप्राप्ता अपि स्वगृहान्नव समृतवत्यः तदात्मिकाः स एवात्मा यासां ताः । तन्मय्य इत्यर्थः ॥४३॥ किंतु पूर्वं यत्र श्रीकृष्णेन संगतिरासीत्तदेव कालिद्याः पुलिनमागत्य कृष्णं भावयंति व्यायंतीति तथा तथः कृष्णस्यागमनं कांद्यतं यामां ता मिलिताः सत्यः कृष्णमेव जगुरिति ॥४४॥ इति श्रीमद्भागवते दशमपूर्वार्धटीकायां त्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥३०॥ एकत्रिशे निराशास्ताः पुनः पुलिनमागताः ॥ कृष्णमेवानुगायंत्यः प्रार्थयंते तदान्तिताः सत्यः कृष्णमेव जगुरिति ॥४४॥ इति श्रीमद्भागवते दशमपूर्वार्धटीकायां त्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥३०॥ एकत्रिशे निराशास्ताः पुनः पुलिनमागताः ॥ कृष्णमेवानुगायंत्यः प्रार्थयंते तदान्तिम् ॥ १ ॥ जयतीति । हे दियत ! ते जन्मना वजोऽधिकं यथा भवति तथा जयत्युत्कर्षण वर्तते । यस्मात्त्वमत्र जातस्तस्मादिदिरा लत्त्मीरम् वि श्रवते व्यवस्थित् वर्षाम् र्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्षाम वर्याम वर्षाम वर्याम

हिता गोपीः कामयाना मामसौ भजते प्रियः ॥३६॥ ततो गत्वा वनोद्देशं द्वसा केशवमत्रवीत् ॥ न पारयेऽहं चित्ततं नय मां यत्र ते मनः ॥३७॥ एवमुक्तः प्रियामाह स्कंध आरुखतामिति ॥ ततश्चांद्रंधे कृष्णः सा वधूरन्वतप्यतः ॥ ३८ ॥ हा नाथ रमण प्रेष्ठ कासि कासि महाभुज ॥ दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सित्रिधिम् ॥३९॥ अन्विच्छंत्यो भगवतो मार्ग गोप्योऽविद्रतः ॥ दहशुः प्रियविश्ठेपमोहितां दुःखितां सखीम् ॥४०॥ तया किथितमाकण्यं मानप्राप्तिं च माधवात् ॥ अवमानं च दौरात्म्याद्विस्मयं परमं यथुः ॥४१॥ ततोऽविशन्वनं चंद्रज्योत्स्ना यावद्विभाव्यते ॥तमः प्रविष्टमालद्वय ततो निवचृतुः स्त्रियः ॥४२॥ तन्मनस्कास्तदालापास्तद्विचेष्टास्तदात्मिकाः ॥ तद्वुणानेव गांयंत्यो नात्मागाराणि सस्मरुः ॥४३॥ पुनः पुल्तिनमानत्य कालिद्याः कृष्णभावनाः ॥ समवेता जगुः कृष्णं तदागमनकांक्षिताः ॥४४॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कधे पूर्वाधें रासकीडायां कृष्णान्वेषणं नाम त्रिशत्तमोऽध्यायः ॥३०॥ गोप्य ऊचुः ॥ जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि ॥ दियत दश्यतां दिचु तावकास्त्विय भृतासवस्त्वां विचिन्वते ॥१॥ शरद्वदाशये साधुजातसत्सरसिजोदरश्रीमुषा दशा ॥ सुरतनाथ तेऽशुल्कादासिका वरद निव्नतो नेह कि वधः ॥२॥ विषजलाप्ययाद्वयालराक्षसाद्वेष्ठुतानलात् ॥ वृषमयात्मजाद्विथतो भयाद्वपभ ते वयं रक्षिता मुहुः ॥ ३ ॥ न खलु गोपिकानंदनो भवानखिलदेहिनामंतरात्मयात्वा

तामेते विचिन्वत इति ॥१॥ अत्र स्वतंत्राणां बहूनां वक्तृत्वाद्परा आहुरिति सर्वश्लोकेष्ववतारणा। अथापि संगतिरुच्यते। तत्र विचिन्वंतु मम किमिति चेत्तत्राहुः। शरिदिति। शरदुदाशये शर्त्तकालीने सरिस साधु जातं सम्यक् जातं यत्सरिसजं विकसितं पद्मं तस्योदरे गर्भे या श्रीस्तां सुष्णाति हरतीति तथातया दशा नेत्रेण हे सुरतनाथ संभोगपते! वरदाभीष्टप्रद् अशुक्तदासिका अमूल्य-दासीनों निष्नतो मारयतस्ते तव त्वया क्रियमाण इह लोकेऽपि वधो न भवति किम्? शस्त्रेणव वधो वधः किं दशा वधो न भवति किंतु भवत्येव। अतस्तव दशाऽपहृतप्राणप्रत्यर्पणाय त्वया दश्य-वामिति भावः। त्वया दश्यतामिति यथासंभवं सर्वत्र वाक्यशेषः॥२॥ किंच वहुभ्यो मृत्युभ्यः कृषया रक्षित्वा किमितीदानीं दशा मन्मथं प्रेष्य वात्यसीत्याहुः। विषेति। हे ऋषभ श्रेष्ठ ! विषभयाज्ञ-लाद्योऽप्ययो नाशस्तस्मात्तथा च्यालराक्षसाद्यासुराद्वर्गन्माहताद्वैद्यतानलादशनिपाताद्वृषोऽरिष्टस्तस्मान्मयात्मजाद्वयोमादिश्वतोऽन्यस्मादिष सर्वतो मयाच कालियदमनादिना रिक्षताः। किमि-

श्रीघरी

अ०३१

दानीम्रुपेक्षस इति भावः ॥ ३॥ अपि च विश्वपालनायावतीर्णस्य तव भक्तोपेक्षाऽत्यंतमनुचितेत्याशयेनाहुः । न खिन्चिति । हे सखे ! भवान्खलु निश्चितं यशोदासुतो न भवति । किंतु सर्वप्राणिनां बुद्धिसाक्षी। ननु स् किं दृश्यो भवति तत्राहुः। विखनसा ब्रह्मणा विश्वपालनाय प्रार्थितः सन्सात्वतां कुले उदेयिवानुदित इति ॥ ४॥ तस्मान्वद्भक्तानामस्माकमेतत्प्रार्थनाचतुष्टयं संपादयेत्याहुः विरचिताभयमित्यादिचतुर्भिः । हे वृष्णिधुर्य । संसृतेभयात्ते चरणमीयुषां शरणं प्राणिना विरचितं दत्तमभयं येन तत्तथा हे कांत ! कामदं वरदं तथा श्रियः करं गृह्णातीति तथा तद्भवत्करसरी-रुहं नः शिरिस घेहि ॥५॥ हे बजजनार्तिहन्हे वीर! निजजनानां यः समयो गर्वस्तस्य ध्वंसनं नाशकं स्मितं यस्य तथाभृत हे सखे! भवत्किकरीर्नोऽस्मान् मज आश्रय। स्मेति निश्चितम्। प्रथमं तावज्जलरुहाननं चारु योषितां नो दर्शय ॥६॥ अविशेषेण प्रणतानां देहिनां पापकर्शनं पापहंतु तृणचरान्पशूनप्यनुगच्छति कृपयेति तथा सौभाग्येन श्रियो निकेतनं वीर्यातिरेकेण फणिनः फणा-स्वर्षितं ते पदांवुजं नः कुचेषु कुणु कुरु। किमर्थम्। हुच्छयं कामं कृंधि छिधि। ७॥ हे पुष्करेक्षण ! तवैव मधुरया गिरा वल्गूनि वाक्यानि यस्यां तथा बुधानां मनोज्ञया हृद्यया गंभीरयेत्यर्थः। मुझतीरिमा नो विधिकरीः किंकरीरधरसीधुना आप्याययस्व संजीवयेति ॥८॥ किंच अस्माकं त्वद्विरहे प्राप्तमेव मरणं किंतु त्वत्कथामृतं पाययद्भिः सुकृतिभिवंचितिमत्याहुः । तवेति । कथैवामृ-हक् ॥ विखनसा अर्थितो विश्वग्रप्तये सख उदेयिवान्सात्वतां कुले ॥४॥ विरचिताभयं वृष्णिधुर्य ते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् ॥ करसरोरुहं कांत कामदं शिरिस थेहि नः श्रीकरग्रहम् ॥ ५ ॥ त्रजजनार्तिहन्वीर योषितां निजजनस्मयध्वंसनस्मित ॥ भज सखे भवत्किकरीः स्म नो जलरुहाननं चारु दर्शय ॥ ६ ॥ प्रणतदेहिनां पापकर्शनं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम् ॥ फणिफणार्पितं ते पदांबुजं ऋणु कुचेषु नः कृन्धि हुच्छयम् ॥७॥ मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण ॥ विधिकरीरिमा वीर मुह्यतीरधरसीधुनाऽऽप्याययस्य नः ॥ ८ ॥ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् ॥ श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृणंति ते भूरिदा जनाः॥ ९ ॥ प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमंगलम्॥ रहसि संविदो या हृदिस्पृशः कुहक नो मनः क्षोभयंति हि ॥ १० ॥ चलसि यद्व्रजाचारयन्पशूत्रलिनसुंदरं नाथ ते पदम् ॥ शिलतृणांकुरैः सीदतीति नः कलि-लतां मनः कांत गन्छति ॥११॥ दिनपरिक्षये नीलकुन्तर्लोर्बनरुहाननं बिश्रदावृतम् ॥ घनरजस्वलं दर्शयन्मुहुर्मनिस नः स्मरं वीर यन्छिस ॥१२॥ तम् । अत्र हेतुः । तप्तजीवनम् । प्रसिद्धामृतादुत्कर्षमाहुः । कविभिर्वक्षविद्धिरपीडितं स्तुतम् । देवभोग्यं त्वमृतं तैस्तुच्छीकृतम् । किंच कल्मषापहं कामकर्मनिरसनं तत्त्वमृतं नैवंभृतम् । किंच श्रव-णमंगलं अवणमात्रेण मंगलप्रदम् । तत्त्वनुष्टानापेक्षम् । किंच श्रीमत्सु शांतं तत्तु मादकम् । एवंभूतं त्वत्कथामृतमाततं यथा भवति तथा ये सुवि गृणंति निरूपयंति । ते जना भृरिदा बहुदातारः । जीवितं ददतीत्यर्थः । यद्वा । एवंभूतं त्वत्कथामृतं ये अवि गृणंति ते भूरिदाः पूर्वजन्मसु बहुदत्तवंतः सुकृतिन इत्यर्थः । एतदुक्तं भवति । ये केवलं कथामृतं गृणंति तेऽिप तावदतिधन्याः कि पुनर्ये त्वां पद्यंत्यतः प्रार्थयामहे त्वया रद्भयतामिति ॥९॥ नतु मत्कथाश्रवणेनैव निर्धृता भवत कि मद्दर्भनेन। न त्वद्विलासञ्जभितिचत्ता वयं तत्रापि शांति न विदाम इत्याद्वः। प्रहसितमिति । हे प्रिय कुइककपट ! संविदः संकेतनर्गाणि ॥१०॥ किंच त्वाय वयमतिप्रेमार्द्रचित्तास्त्वं पुनरस्मासु केन हेतुना कपटमाचरसीत्याहुः क्लोकद्वयेन । चलसीति । हे नाथ हे कांत ! यद्यदा ब्रजाचलसि पश्र्ं-श्रारयंस्तदा तन्निलिनसुंदरं कोमलं ते पदं शिलैः कणिशैस्तृणैरंकुरैश्व सीदित क्लिक्योदिति नो मनः कोलेलतामस्वास्थ्यं गच्छिति प्रामोति । एवंभूतास्त्वदुःखर्शकितचित्ता वयम् ॥११॥ त्वं तु दिन-

परिश्वये सार्यकाले नीलकुन्तलेरावृतं घनरजस्वलं गोरजब्लुितं वनरुहाननमिलमालाकुलपरागल्लुित्विष्णुन्यमाननं विश्वच ग्रुवृत्र्व्ययनो मनिस केवलं स्मरं यन्छस्यर्पयसि। न तु संगं दरासीति कपटस्त्वमिति भावः ॥१२॥ अतोऽधुना कपटं विहायेवं कुर्विति प्रार्थयंति श्लोकद्वयेन । प्रणतकामद्विति । हे आधिहन्हे रमण ! प्रग्रजेन ब्रह्मणाऽचितमापदि ब्येयं च्यानमात्रेणापित्रवर्तकं शंतमं च सेवासमयेऽपि सुखतमं ते चरणपंकजं कामतापशांतये नः स्तनेष्वपयेति ॥१३॥ अपि च हे वीर! तेऽधरामृतं नो वितर देहि । स्वरितेन नादितेन वेणुना सुष्ठ चुंवितमिति नादामृतवासितिमिति भावः । इतररागविस्मारणं नृणामितरेषु सार्वभौमादिसुखेषु रागमिन्छां विस्मारयित विलापयतीति तथा तत् ॥१४॥ किंच श्रणमिप त्वददर्शने दृःखं दर्शने च सुखं दृष्टा सर्वसंगपित्यागेन यतय इव वयं त्वामुपागतास्त्वं तु कथमस्मांस्त्यक्तुमुत्सहसे इति सकरुणमूचः अटतीति द्वयेन । यद्या भवान् काननं बृंदावनं प्रत्यटित। गच्छिति तदात्वामपद्वयतौ प्राणिनां त्रृदिः श्रणार्थमिप युगवद्भवति। एवमदर्शने दुःखमुक्तम् । पुनश्च कथंचिहिनांते तव श्रीमन्मुखमुदुच्चैरीक्षमाणानां तेषां दशां पच्मकुद्वया जडो मंद एव निमेपमात्रमप्यंतरमसद्धमिति दर्शने सुखमुक्तम् ॥१५॥ तस्मात् हे अच्युतः । पतिनित्सानन्वयांस्तत्संविनो आतृन्वाधवांश्वातिविलंद्य तव समीपमागता वयम् । कथंभूतस्य। गतिविद्यागमनं जानतः। गीतगतीर्वा जानतः। गतिविद्यो वयं वा तवोद्गितेनोचौर्गितेन मोन्यतिन मोन्तिन स्वाप्ति । स्वाप्ति स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति ।

प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमंडनं ध्येयमापित् ॥ चरणपंकजं शंतमं च ते रमण नः स्तनेष्वर्पयाधिहन् ॥ १३ ॥ सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठु चुम्बितम् ॥ इतररागिवस्मारणं नृणां वितर वीर नस्तेऽधरामृतम् ॥१४॥ अटित यद्भवानिह्न काननं त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम् ॥ कुटिलकुंतलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पद्मकृद्दशाम् ॥ १५ ॥ पितसुतान्वयभातृवांधवानितिविलंध्य तेंऽत्यच्युतागताः ॥ गितविदस्तवोद्गीतमोन्हिताः कितव योपितः कस्त्यजेन्निशि ॥ १६ ॥ रहिस संविदं हच्छयोदयं प्रहिसताननं प्रेमवीक्षणम् ॥ बृहदुरः श्रियो वीच्य धाम ते मुहुरितस्पृह्चा मुह्यते मनः ॥१७॥ त्रजवनौकसां व्यक्तिरंग ते वृजिनहंत्र्यलं विश्वमंगलम् ॥ त्यज मनाक्च नस्त्वत्स्पृह्वात्मनां स्वजनहृदुजां यन्निष्द्रनम् ॥ १८ ॥ यत्ते सुजातचरणांबुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रिय दधीमिहं कर्कशेषु ॥ तेनाटवीमटिस तद्वच्यते न किंस्वित्कृपीदिभिर्भमिति धीर्भवदायुपां नः॥१९॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कंधे पूर्वीर्धे रासकीडायां गोपीगीतं नाम एकत्रिंशोध्यायः ॥ ३१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति गोष्यः प्रगायंत्यः प्रलपंत्यश्र

हिताः। है कितव शठ! एवंभूता योषितो निशि स्वयमागतास्त्वामृते कस्त्यजेन कोऽपीत्यर्थः ॥१६॥ अतस्त्वया त्यक्तानामस्माकं प्राक्तनत्वहर्शनिनदानहृद्रोगस्य त्वत्संगत्यैव चिकित्सां ऋवित्याश्य-येनाहुईयेन। रहसीति। श्रियो धाम ते बृहद्विशालपुरश्च वीच्यातिस्पृहा भवित तथा च प्रहुर्भुहुर्भनो मुद्धिति॥१७॥ तव च व्यक्तिरिन्यक्तिं ज्ञवनौकसां सर्वेपामिवशेषेण वृज्ञिनहंत्री दुःखिनिर-सनीति। विश्वमंगलं सर्वमंगलरूपा चातस्त्वत्वत्स्पृहात्मनां त्वत्स्पृहारूपनासां नो मनागीपित्कमिष त्यज्ञ मुंच।कार्षण्यमकुर्वन्देहीत्यर्थः। किं तत्। स्वजनहृद्रोगाणां यदितगोप्यं निपृद्नं निवर्त-कमौषधं तत्त्वमेव वेत्सीति गृहाभिप्रायम् ॥१८॥ अतिप्रेमधिषता रुद्द्य आहुः। यदिति है प्रिय! यत्ते तव सुकुमारं पदाञ्जं किठनेषु कुचेषु संमर्दनग्रंकिता शनैदंधीमिह धारयेम वयम्। त्वं त तेनाटवीमटिसि। नयसीति पाठे पशून्या कांचिदन्यां वा आत्मानमेव वा नयसि प्रापयसि तत्ततः तत्पदांबुजं वा कूर्पादिभिः सच्मपापाणादिभिः किंस्विन व्यथते कथं नुनाम न व्यथतेति मवा-नेवायुर्जीवनं यासां तासां नो धीर्श्रमिति मुद्यतीति ॥१९॥ इति दशमे पूर्वार्धे टीकायामेकत्रिशोऽघ्यायः॥३१॥ द्वात्रिशे विरहालापविक्तिन्द्रदयो हरिः॥ तत्राविर्भ्य गोपीस्ताः सांत्वयामास

श्रीघर

अ०३२

मानयन् ॥१॥ स्वप्रमामृतकन्नोरुविह्नलीकृतचेतसः ॥ सदयं नंदयन् गोपीरूद्गतो नंदनंदनः ॥२॥ इति गोप्य इति । इत्येवं प्रभृति चित्रधा अनेकधा । सुस्वरमुख्येः। कृष्णदर्शने लालसाऽित-स्पृहा यासां ताः ॥१॥ साक्षान्मनमथमनमथो जगन्मोहनस्य कामस्यापि मनस्युद्भृतः कामः साक्षात्तस्यापि मोहक इत्यर्थः ॥२॥ तन्वः करचरणादयः ॥३॥४॥ अंजलिना संहतहस्तद्वयेन ॥५॥ अकुटिं अवमावध्य कुटिलीकृत्य प्रेमसंरंभेण प्रणयकोपावेशेन विद्वला विवशा दृष्टाधरोष्ठाः कटाः कटाक्षास्तैर्ये आचेपाः परिभवास्तैस्ताद्धयंतिवैक्षत ॥ ६ ॥ अनिमिषंतीम्यामिनमीलंतीम्यां हम्यामापीतमपि सम्यग्दृष्टमपि पुनः पुनर्जुषाणा नातृष्यत् ॥७॥ हृदि कृत्य हृदये नीत्वेत्यर्थः ॥८॥ प्राज्ञमीश्वरं प्राप्य यथा मुम्रुश्वो जनाः । यद्वा प्राज्ञं ब्रह्मकं प्राप्य यथा संसारिणः । यद्वा प्राज्ञं सौष्ठमं प्राप्य यथा विश्वतैजसावस्था जीवाः ॥९॥ पुरुषः परमात्मा शक्तिभः सन्वादिभिर्यथा। यद्वा उपासकः पुरुषो ज्ञानवलवीर्यादिभिः। यद्वा पुरुषोऽनुशायी प्रकृत्याद्यपाधिभिर्वृतो यथाऽन

धिकं विरोचते तद्वत् ॥१०॥ विकसत्कुंदमंदारैः सुरिभयोंऽनिलस्तस्मात्षट्पदा यस्मिस्तत् ॥११॥ शरच्चंद्रांशनां संदोहैः समृहैर्घ्वस्तं दोपातमो रात्रिगतं तमो यस्मिस्तत् अतः शिवं सुखकरम् । हस्तरूपैस्तरंगैराचिता आस्तृता कोमला वालुका यस्मिन् एवंभृतं पुलिनं ताः समादाय निविंश्य ताभिष्टतोऽधिकं व्यरोचतेति पूर्वेणान्वयः ॥ १२ ॥ ताश्च मनोरथानामंतं ययुः पूर्णकामा वभू-खः । श्रुतयो यथेति । अयमर्थः । कर्मकांडे श्रुतयः परमेश्वरमपद्रयंत्यस्तत्तत्कामानुवंधैरपूर्णा इव भवंति । ज्ञानकांडे तु परमेश्वरं दृष्ट्वा तदाह्वादपूर्णाः कामानुवंधं ज्ञहति तद्वदिति । आप्तकामा अपि प्रमणा तमभजिन्तर्याह । स्वैरिति । अचीक्लपन् रचयामासुः आत्मवंधवेऽन्तर्यामिणे ॥१३॥ गोपीसभागतस्ताभिः संमानितः संश्वकास श्रुशुमे । त्रैलोक्ये या लक्ष्मीः शोभा तस्य एकमेव पदं स्थानं तद्वपुर्दभद्द्यम् ॥१४॥ सहासलीलेक्णेन विश्रमो विलासो यस्यां तया श्रुवोपलिक्ताः । संस्पर्धनेन ॥ १५ ॥ तत्र मगवतोऽकृतज्ञतां तद्वचनेनेवापाद्यित्कामा गृहाभित्राया लोकञ्चतांति पर्वे पृच्छित । भजतः त्राणिनः । अनु अनंतरम् । केचिद्रजनानुसारेण मजिति । केचिद्रेतद्विपर्ययं यथा मवित तथा । तद्भजनानपेक्षमभजतोऽपि मजिति । अन्ये तु नोभयानिति ॥१६॥ विदित्ताभित्राय उत्तरमाह । मिथ इति । हे सख्यः ! उपकारमत्युपकारतया ये मिथो भजिति तेऽन्यं न मजिति किंत्वात्मानमेव । कृतः । हि यस्मात्स्वार्थ एवकात उद्यमो येषां ते । तत्र च न सीहुद्रमतो न सुखं न च धर्मो दृष्टोद्रशाद्गोमहिष्यादिभजनवदित्यर्थः ॥१७॥ ये त्वमजतो भजिति ते द्विविधाः करुणाः स्निग्धाश्च । तत्र तु तथाकमं धर्मकामौ भवत इत्याह । भजित्यभजन इति ॥१८॥ तृतीयप्रकानित्रं भजतोऽपीति । अयमर्थः । ते तु चतुर्विधाः। एके आत्मारामा अपराग्दशः । केचिदाप्तकामा विषयद्शिनोऽपि पूणकामत्वेन भोगेच्छारहिताः । अन्ये कृतज्ञा मृहाः । अन्ये तु गुरु-द्विति । स पिता यस्तु पोपक इति न्यायादुपकर्ता गुरुत्वस्तर्समे द्वद्वंतिति तथा ते ॥१९॥ अत्र चरमकोटिगतमात्मानं मत्वाऽश्चिसंकोचैः परस्पं गृहिम्मतमृत्वीस्ता इत्रा आह । नाई त्विति । हे सख्यः । अहं तेषां मध्ये न कोऽपि किंतु परमकारुणिकः परमसुह्च । कथम् । अभीषां भजतामनुवृत्तये निरन्तरूष्ट्यानवृत्त्यर्थं तान्न भजामि । तत्सदृश्वामा । यथेति । तस्य वन

॥ १५॥ गोष्य ऊचुः ॥ भजतोऽनुभजंत्येक एक एतद्विपर्ययम् ॥ नोभयांश्च भजंत्येक एतन्नो बृहि साधु भोः ॥ १६ ॥ श्रीभगवानुवान ॥ मिथो भजंति ये सख्यः स्वार्थेकांतोद्यमा हि ते ॥ न तत्र सीहृदं धर्मः स्वार्थार्थं तिद्वनान्यथा ॥ १७ ॥ भजंत्यभजतो ये वे करुणाः पितरो यथा ॥ धर्मों निरपवादोऽत्र सीहृदं च सुमध्यमाः ॥ १८ ॥ भजतोऽपि न वे केचिद्धजंत्यभजतः कुतः ॥ आत्मारामा ह्याप्तकामा अकृतज्ञा गुरुहुहः ॥ १९ ॥ नाहं तु सख्यो भजतोऽपि जंतून्भजाम्यमीषामनुवृत्तिवृत्तये ॥ यथाऽधनो लब्धधने विनष्टे तिर्चितयाऽन्यन्निभृतो न वेद ॥२०॥ एवं मद्यांज्ञ्चितलोक्वेदस्वानां हि वो मय्यनुवृत्तयेऽवलाः ॥ मया परोत्तं भजता तिरोहितं नासूयितुं माऽर्ह्य तिर्वयं प्रियाः ॥२१॥ न पारयेऽहं निरवद्यसंयुजां स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषाऽपिवः ॥ या माऽभजन्दुर्जरगेहशृंखलाः संवृश्चय तद्वः प्रतियातु साऽधुना ॥२२॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्क्रधे पूर्वार्थे रासकी हायां गोपीसांत्वनं नाम द्वात्रिंशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्थं भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वाचः सुपेशलाः ॥ जहुर्विरहजं तापं तदं-

स्यैव चितया निमृतः पूर्णो व्याप्त इति यावत् । अन्यत्ज्ञुत्पिपासाद्यपि न वेद ॥२०॥ एवं मद्योजिञ्जतलोकवेदस्वानां मद्यें उज्ज्ञितो लोका युक्तायुक्ताप्रतीक्षणात् वेदस्र धर्माधर्माप्रतीक्षणात् स्वा ज्ञातयश्च स्नेहत्यागात् याभिस्तासां वो युष्माकं परोक्षमदर्शनं यथा भवति तथा भजता युष्मत्प्रमालापान् शृष्वतैय तिरोहितमंतर्धानेन स्थितम्। तत्तस्मात्। हे अवला हे प्रियाः! मा मामम्वयितुं दोपारोपेण द्रष्टुं यूयं मार्ड्यथ न योग्याः स्थ ॥ २१ ॥ आस्तामिदं परमार्थं तु शृणुतेत्याह । नेति । निरवद्या संयुक् संयोगो यासां तासां वो विश्वधानामायुपाऽपि चिरकालेनापि स्वयं साधुकृत्यं प्रत्युषकारं कर्तु न पारये न शक्तोमि । कथंभूतानाम् । या भवत्यो दुर्जरा अजरा या गेहशृंखलास्ताः संवृद्यय निःशेपं छित्वा मा माभजंस्तासाम् । मिचत्तं तु वहुषु प्रेमयुक्तनया नैकनिष्ठम् । तस्माद्वो युष्माकमेव साधुकृत्येन तद्युष्मत्त्रसाधुकृत्ये प्रतियातु प्रतिकृतं भवतु । युष्मत्सौशिल्येनैव ममानृग्यं न तु मत्कृतप्रत्युपकारेणेत्यर्थः ॥ २२ ॥ इति दशमे पूर्वार्घे टीकायां द्वार्विशोऽ-ध्यायः ॥ ३२ ॥ त्रयित्त्रिशे ततो गोपीमंडलीमध्यगो हरिः ॥ प्रियास्ता रमयामास हदिनीवनकेलिभिः ॥१॥ तत्तद्य अंग हे राजन्। यद्वा तस्य मगवतोऽङ्गेन वषुषा करचरणाद्यवयवर्वापचिताः

श्रीधर

27.22

समृद्धा आशिषो यासां ताः ॥ १ ॥ रासकीडा रासो नाम बहुनर्तकीयुक्तो नृत्यविशेषस्तां कीडाम् । अन्योन्यमाबद्धाः संग्रथिता बाहवो यैस्तैः सह ॥२॥ तत्साहित्यमभिनयेन दर्शयि। रासो-त्सव इत्यक्षरचतुष्टयाधिकेन सार्थेन । तासां मंडलरूपेणावस्थितानां द्वयोर्द्रयोर्मध्ये प्रविष्टेन तेनैव कंठे गृहीतानाम्रभयत आलिंगितानाम् । कथंभृतेन । यं सर्वाः स्त्रियः स्विनकटं मामेबास्त्रिष्टवा-निति मन्येरंस्तेन । एतदर्थं द्वयोर्द्रयोर्मध्ये प्रविष्टेनेत्यर्थः । नन्वेकस्य कथं तथा प्रवेशः सर्वसिन्निहितत्वे वा कृतः स्वैकनिकटत्वामिमानस्तासामित्यत उक्तम् । योगेश्वरेणेति अचित्यशक्तिनेत्यर्थः ॥ ३॥ तावत्तत्क्षणमेवौत्सुक्यव्याप्तमनसां सस्त्रीकाणां देवानां विमानशतैः संकुलं संकीर्णं नभो बभुव ॥ ४ ॥ तत्तस्य भगवतः श्रीकृष्णस्यामलं निर्मलं यशो जगुरिति ॥ ५ ॥ सप्रियाणां कृष्ण-सिहितानाम् । तुम्रलः संकीर्णः ॥ ६ ॥ महामरकतो नीलमणिरिव हैमानां मणीनां मध्ये ताभिः स्वर्णवर्णाभिरास्त्रिष्टाभिः शुशुभे । गोपीदृष्ट्यभिप्रायेण वा विनैव मध्यपदावृत्तिमेकवचनम् ॥ ७ ॥

गोपिनताशिषः ॥ १ ॥ तत्रारभत गोविंदो रासकीडामनुबतैः ॥ स्वीरत्नेरन्वितः प्रीतैरन्योन्याबद्धबाहुभिः ॥२॥ रासोत्सवः संप्रवृत्तो गोपीमंडलमंडितः ॥ योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्धयोः ॥ प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्विनकटं स्वियः ॥ ३ ॥ यं मन्येरन्नभस्ताविद्धमानशतसंकुल्म् ॥ दिवोक्सां सदाराणामोत्सुक्यापहृतात्मनाम् ॥ ४ ॥ ततो दुन्दुभयो नेदुर्निपेतुः पुष्पवृष्टयः ॥ जगुर्गधर्वपतयः सस्त्रीकास्तद्यशोऽमलम् ॥ ५ ॥ वल्यानां नूपुराणां किंकिणीनां च योषिताम् ॥ सिप्रयाणामभून्छन्दस्तुमुलो रासमंडले ॥६॥ तत्रातिश्रश्चभे ताभिभ्रगवानदेवकीसुतः ॥ मध्ये मणीनां हैमानां महामरकतो यथा ॥ ७ ॥ पादन्यासभूजविधितिभिः सिम्पत्रिभू विलासभिज्यन्मध्येश्वलकुचपटैः कुण्डलौर्गंडलोलैः ॥ स्विद्यन्मुख्यः कवररशनाग्रंथयः कृष्णवध्यो गायंत्यस्तं तिहत इव ता मेघचके विरेजः ॥८॥ उन्चैर्जगुर्नृत्यमाना रक्तकंटचो रितिप्रयाः ॥ कृष्णाभिमर्शमुदिता यद्गीतेनेदमावृत्तम् ॥९॥ काचित्समं मुकुन्देन स्वरजातीरमिश्रिताः ॥ उन्निन्ये पूजिता तेन प्रीयता साधु साध्विति ॥ तदेव श्रुवमुन्निन्ये तस्यै मानं च बहृदात् ॥ १० ॥ काचिद्रासपरिश्रांता पार्श्वस्थस्य गदाभृतः ॥ जग्राह बाहुना स्कंधं स्वयद्वरयमित्रका ॥११॥ तत्रैकांसगतं बाहुं कृष्णस्योत्यलसौरभम् ॥ चंदनालिप्तमान्नाय हृष्टरोमा चुचुं व ह ॥ १२ ॥ कस्याश्चिन्नाव्यविक्षिप्तकुण्डलिवपमंडितम् ॥ गंडं गंडे संदथत्या अदात्तांवृत्ववितम् ॥ १३ ॥

स यथा तामिः शुशुमे तथा ता अपि तेन विरेजित्तियाह। पादन्यासैरिति। श्वजिष्ठितिभिः करचालनैर्भन्यमानैर्भध्येश्वलद्भिः कुचैश्च पटैश्च गंडलोलैर्गंडेषु चंचलैः। स्विधन्युरूपः स्विधिति स्विधन्युर्गेति श्वलानि यासां ताः। कवरेषु रशनासु च ग्रन्थयो दृढा यासाम्। यद्वा तेषु तासु चाग्रन्थयः शिथिलग्रंथय इत्यर्थः। तत्र नानामृतिः कृष्णो मेघचक्रमिव तास्तु बहुविधास्तिहित इव स्वेदस्तु-षार इव गीतं गिजतिमिवेति यथासंभवमृद्यम्।। ८।। नृत्यमाना नृत्यंत्यः। रक्तकंत्र्यो नानारागैरनुरंजितकंत्र्यः। कृष्णस्यामिमर्शेन संस्पर्शेन श्रुदिताः। इदं विश्वम्।। ९ ॥ शुकुन्देन सह स्वरजातीः पद्धजादिस्वरालापगतीः। अमिश्रिताः कृष्णोक्षीतामिरसंकीर्णाः प्रीयमाणेन संमानिता तन्जात्युक्तयनमेव भ्रुवं भ्रुवाख्यं तालविशेषं कृत्वा उक्तिन्ये उक्तीतवती ॥१०॥ एवं नृत्यगीतादिना श्रीकृष्ण-संमानितानां तासामितिशीतिविलसितं दृष्टमाह । काचिदिति । स्थिति वलयानि मिन्नकाश्च यस्याः सा ॥ ११॥ उत्पलस्य सौरमं यस्य तं बाहुम् ॥१२॥ नाव्येन तिश्वस्रयोश्चंचलयोः 114811

कुण्डलयोस्त्विषेण त्विषा मंडितं गंडं कपोलं तथाभृते स्वगंडे संद्धत्याः संयोजयंत्याः ॥ १३॥ कुजती नपूरे मेखला च यस्याः सा ॥१४॥ एवमन्या अपि गोप्यो यथाययं नानाविश्रमेविजङ रित्याह । गोप्य इति ।। १५ ॥ तत्र वादकेष गायकेषु गंधर्विकस्ररादिषु रसावेशेन मुद्धात्सु नृत्यस्सु चान्यामेव वाद्यादिसंपत्ति दर्शयस्रासंभ्रममाह । कर्णोत्पलेखा कर्णोत्पलेखालकविटंकैरल-कालंकतैः कपोलैश्र घमेंश्र पादेष श्रीः शोभा यासां ताः । घोषाः किंकिण्यः वलयन्षुरघोषैर्वाद्यवैद्याः स्वकेशेम्यः स्नस्ताः स्रजो यासां ताः । एतेन तालगतिसंतुष्टाः केशाः सशिरःकंपं पादेष पुष्पष्टृष्टिमिवाकुर्विक्तरयुरप्रेक्षितम् । भगवता सह ननृतः । वव । अमरा एव गायका यस्यां राससभायाम् ॥ १६ ॥ यथा गोप्यो नानाविश्रमैर्भगवता सह विज्ञह रेवं भगवानिष स्वविलासस्ताभिः सह रेम इत्याह । एवमिति । तिहलासानिभितस्यैव रती दृष्टांतः । यथाऽर्भक इति । स्वप्रतिविवैविश्रमः क्रीडा यस्य स इव । अनेनैतद्शितम् । स्वीयमेव सर्वकलाकीशलं सौगंध्यलावण्यमाध्योदि च तासु संचार्य ताभिः सह रेमे यथाऽर्भकः स्वप्रतिबिबैरिति ॥१७॥ तास्तु भगवद्विलासैराकुला बभुबुरित्याह । तदंगेति । तस्योगसंगेन प्रकृष्टा मुत्प्रीतिस्तया आकुला-नृत्यंती गायती काचित्कूजन्नू पुरमेखला ॥ पार्श्वस्थाऽच्युतहस्ताब्जं श्रांताऽधात्स्तनयोः शिवम् ॥१४॥ गोप्यो लब्बाऽच्युतं कांतं श्रिय एकांतव-ल्लभम् ॥ गृहीतकंठचस्तद्दोभ्यां गायंत्यस्तं विजिहिरे ॥ १५॥ कर्णोत्पलालकविटंककपोलघर्मवक्त्रश्रियो वलयनुपुरघोषवाद्यैः ॥ गोप्यः समं भगवता ननृतुः स्वकेशस्रतस्रजो अमरगायकरासगोष्ठचाम्।।१६॥ एवं परिष्वंगकराभिमर्शस्त्रिग्धेक्षणोद्दामविलासहासैः॥ रेमे रमेशो त्रजलन्दरीभिर्यथाऽर्भकः स्वप्रतिबिंबविश्रमः ॥ १७ ॥ तदंगसंगप्रमुदाकुलेंद्रियाः केशान्दुकूलं कुचपट्टिकां वा ॥ नांजः प्रतिब्योद्धमलं त्रजिस्रयो विस्नस्तमालाभरणाः कुरूद्रह ॥१८॥ ऋष्णविकीडितं वीच्य मुमुहुः खेचरिस्रयः ॥ कामार्दिताः शशांकश्च सगणो विस्मितो अवत ॥ १९ ॥ कृत्वा तावंतमात्मानं यावतीर्गोप-योषितः ॥ रेमे स भगवांस्ताभिरात्मारात्मो अपि लीलया ॥ २० ॥ तासामतिविहारेण श्रांतानां वदनानि सः ॥ प्रामुजत्करुणः प्रेम्णा शंतमेनांग पाणिना ॥ २१ ॥ गोप्यः स्फुरत्पुरटकुण्डलकुन्तलिङ्गंडिश्रिया सुधितहासिनरीक्षणेन ॥ मानं दथत्य ऋपभस्य जगुः कृतािन पुण्यािन तत्कररुद्द-स्पर्शपमोदाः ॥ २२ ॥ ताभिर्युतः श्रममपोहितुमंगसंगष्टष्टसजः सक्चकुंकुमरंजितायाः ॥ गंधर्वपालिभिरनुद्रुत आविशद्धाः श्रांतो गजीभिरिभराडिव

न्यवशानींद्रियाणि यासां ताः । विश्वस्वांघान्केशादीनंजसा प्रतिव्योढुं यथापूर्वं धर्तुं नालं न समर्था वभवुः । विस्त्ता माला आभरणानि च यासां ताः ॥१८॥ न केवलं ता एवाकुलेंद्रियाः किंतु देव्योऽपीत्याह । कृष्णिविक्रीडितमिति । किंच शशांकश्रेति । अनेनैतत्स्वचित्त् । शशांकेन विस्मितेन गतौ विस्मृतायां ततः प्राक्तनाः सर्वेऽपि ग्रहास्तत्र तत्रैव तस्थुस्ततश्चातिदीर्घासु रात्रिषु यथासुखं विज्ञहु रिति ॥१९॥ किंच कृत्वेति । अयं भावः । कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरि ॥ नंदगोपसुतं देवि पति मे कुरु ते नम इति प्रत्येकं ताभिः प्रार्थनाद्भगवताऽपि यातावला बजं सिद्धा मयेमा रस्यथ श्वपा इति तथैव प्रतिश्रुतत्वाचावंतमात्मानं कृत्वा रेमे इति । यावतीर्यावत्यः ॥२०॥ कृपातिशयमाह । तासामिति ॥ २१ ॥ ततोऽतिहृशानां गोपीनां चरितमाह । गोष्य इति । स्फुरतां स्वर्णकुण्डलानां कुन्तलानां च त्विषा गंडेषु या श्रीस्तया सुधितेनामृतायितेन हाससहितेन निरीक्षणेन च ऋष्यभस्य पत्युः कृष्णस्य मानं दधत्यः पूजां कुर्वत्यस्तत्कर्माणि जगुः । तस्य करक्रहेन्खैः स्पर्शेन प्रमोदो यासां ताः ॥२२॥ अथ जलकेलिमाह । ताभिरिति । तासामंगसंगेन घृष्टा संयदिता या सक् तस्या अत्वव्व तासां कुवकुंकुमेन रंजितायाः संवंधिभिर्गधर्वपालिभिर्गधर्वपा गंधर्वपत्तय

श्रीवरी

अ०३३

इव गायंतो येऽलयस्तैरनुद्धतोऽनुगतः स कृष्णो वाः उदकमाविशत । भिन्नसेतुर्विदारितवप्रः । स्वयं चातिकांतलोकवेदमर्थादः ॥२३॥ स्वरितरात्मारामोऽपि । अत्र गोपीमंडलेऽम्मिस वा ॥२४॥ स्थलजलकीडे दिशते वनकीडां दर्शयति । ततश्रेति । यम्रनाया उपवने जलस्थलप्रसनानां गंधो यस्मिस्तेनानिलेन जुष्टानि दिशां तटान्यंता यस्मिन् । यद्वा। दिशश्र तटं स्थलं च यस्मिन्नुपवने । भृंगाणां प्रमदानां च गणैरावृतः ॥ २५ ॥ रासकीडां निगमयति । एविमिति । स कृष्णः सत्यसंकन्पोऽनुरागिस्त्रीकदंवस्थ एव सर्वा निशाः सेवितवान् । शरत्काव्यकथारसाश्रयाः शरिद भवाः काव्येषु कथ्यमाना ये रसास्तेषामाश्रयभृता निशाः । यद्वा । निशा इति द्वितीयाऽत्यंतसंयोगे । शृंगाररसाश्रयाः शरिद प्रसिद्धाः काव्येषु याः कथास्ताः सिषेव इति। एवमप्यात्मन्येवावरुद्धः सौर-तश्रयातुर्ने तु स्खलितो यस्येति कामजयोक्तिः ॥२६॥२७॥ प्रतिकृलमधर्ममित्यर्थः । आचरत्कृतवान् । न चेदमधर्ममात्रं कलंज(विष)भक्षणादिवित्कतु महासाहसमित्याह । परदाराभिमर्श्चनमिति

भिन्नसेतुः ॥ २३ ॥ सो अम्मस्यलं युवितिभः परिषिच्यमानः प्रेम्णोचितः प्रहस्तीभिरितस्ततो अङ्ग ॥ वैमानिकैः कुसुमविधिरी व्यमानो रेमे स्वयं स्वर्तिरत्र गजेंद्रलीलः ॥२४॥ ततश्र कृष्णोपवने जलस्थलप्रसूनगंधानिलजुष्टिदक्तरे ॥ चचार भृङ्गप्रमदागणावृतो यथा मदच्युद्द्रिदः करेणुभिः ॥२५॥ एवं राशांकांद्यविराजिता निशाः स सत्यकामो अनुरतावलागणः ॥ सिषेव आत्मन्यवरुद्धसोरतः सर्वाः शरत्काव्यकथारसाश्रयः ॥२६॥ राजोवाच ॥ संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च ॥ अवतीणों हि भगवानंशेन जगदीश्वरः ॥२०॥ स कथं धर्मसेतृनां वक्ता कर्ता अभिरक्षिता ॥ प्रतीपमाच-रद्बह्म-परदाराभिमर्शनम् ॥२८॥ आप्तकामो यदुपितः कृतवान्वे जुगुप्तितम् ॥ किमभिप्राय एतं नः संशयं व्विधि सुत्रत ॥२९॥ श्रीश्रक जवाच ॥ धर्मव्यितक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम् ॥ तेजीयसां न दोषाय वहेः सर्वभुजो यथा ॥ ३० ॥ नैतत्समाचरेज्ञातु मनसा अपि ह्यनीश्वरः ॥ विनश्वरयाचरन्मोव्याद्यथा रुद्रो । विषय् ॥ ३१ ॥ ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्ववित् ॥ तेषां यत्स्ववचोयुक्तं बुद्धिमांस्तत्समाचरेत् ॥ ३२ ॥ कुशलाचरितेनेषामिह स्वाथों न विद्यते ॥ विपर्ययेण वा अवशों निरहंकारिणां प्रभो ॥३३॥ किमुताखिलसक्त्वानां तिर्यक्ष्यत्योऽपि न नह्यमाना-तथेक्ष्रशालव्यानां कुशलाकुशलान्वयः ॥ ३४ ॥ यत्पादपंकजपरागनिषेवतृष्ठा योगप्रभावविधुताखिलकर्मवंधाः ॥ स्वरं चरंति मुनयोऽपि न नह्यमाना-

।।२८।। आप्तकामस्य नायमधर्म इति चेद्यदेवं कामाभावाजिदितं केनाभिप्रायेण कृतवानिति पृच्छति। आप्तकाम इति ।। २९ ॥ परमेश्वरे कैप्रतिकन्यायेन परिद्वतं सामान्यतो महतां वृत्तमाह । धर्मच्यितक्रम इति । साहसं च दृष्टं प्रजाप्रतींद्रसोमनिश्वामित्रादीनां तच्च तेपां तेजिस्वनां दोषाय न भवतीति ॥३० ॥ तिई यद्यदाचरित श्रेष्ठ इति न्यायेनान्योऽपि कुर्यादित्याग्रंक्याह । नैतिदिति । अनीश्वरो देहादिपरतंत्रः । यथा रुद्रच्यितिरक्तो निषमाचरन् मक्षयन् ॥३१॥ कथं तिई सदाचारस्य प्रामाण्यमत आह । ईश्वराणामिति । तेषां वचः सत्यमतस्तदुक्तमाचरेदेव । आचरितं तु क्वचित्तस्यमतः स्ववचोयुक्तं तेषां वचसा यद्यद्वक्तमाचरेदेव । आचरितं तु क्वचित्तस्यमतः स्ववचोयुक्तं तेषां वचसा यद्यद्वक्तमावरेदेव । अन्यदित्यर्थः ॥३२॥ प्रस्तुतमाह । किम्रुतेति । कुशलाकुशलान्ययो न विद्यत इति कि पुनर्वक्तव्यमित्यर्थः ॥३४॥ एतदेव स्फुटीकरोति । यस्य पादपंकजपरागस्य निषेवणेन तृप्ताः । यस्य पादपंकजपरागे निषेवा

114211

येषां ते च ते त्रसायित भक्ता इत्यर्थः । तथा ज्ञानिनय न नद्यमाना वंधनमशास्त्रंतः ॥३५॥ परदारत्वं गोपीनामंगीकृत्य परिद्वतिमदानीं भगवतः सर्वान्तर्यामिणः परदारसेवा नाम न काचिदित्या-ह । गोपीनामिति । योऽन्त्यरत्यष्यश्चो बुद्धचादिसाक्षी स एव कीडनेन देहमाङ् नत्वस्मदादितुल्यो येन दोषः स्यादिति ॥ ३६ ॥ नन्वेवं चेदाप्तकामस्य निदिते कृतः प्रवृत्तिरित्यत आह । अनुग्रहायेति । शृंगाररसाकृष्टचेतसोऽतियद्विर्धुखानिष स्वपरान्कर्तुमिति भावः ॥ ३७ ॥ नन्वन्येऽपि भिन्नाचाराः स्वचेष्टितमेवमेवेति वदंति तत्राह । नाम्यवित्रपिति । अचिरेण वीरः सन्दद्रोगं पापा श्चेया इति भावः ॥ ३८ ॥ श्रव्याप्ते श्राप्ते श्वाप्ते प्राप्ते ॥ ३९ ॥ भगवतः कामविजयरूपरासकीडाश्रवणादेः कामविजयमेव फलमाह । विक्रीडितिमिति । अचिरेण वीरः सन्दद्रोगं

स्तस्येच्छयात्तवपुषः कुत एव बंधः ॥ ३५ ॥ गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनाम् ॥ योऽन्तश्चरित सोऽध्यक्षः कीडनेनेह देहभाक् ॥ ३६ ॥ अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितः ॥ भजते ताहशीः कीडा याः श्रुत्वा तत्परो भवेत् ॥ ३० ॥ नास्यन्खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया ॥ मन्यमानाः स्वपार्थस्थान्स्वान्स्वान्स्वान्दारान्त्रजौकसः ॥ ३८ ॥ ब्रह्मरात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिताः ॥ अनिच्छंत्यो ययुगोंप्यः स्वगृहान्भगवित्याः ॥३९॥ विकीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितोऽनृष्टणुयादय वर्णयेद्यः ॥ भक्तिं परं भगवित प्रतिल्ध्य कामं हृद्रोगमाश्वपित्रनीत्यविरेण धीरः ॥ ४० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधे पूर्वाधें रासकीडायां त्रयिस्थिशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एकदा देवयात्रायां गोपाला जातकौतुकाः ॥ अनोभिरनडुद्युक्तैः प्रययुस्तेऽिवकावनम् ॥ १ ॥ तत्र स्नात्वा सरस्वत्यां देवं पश्चपतिं विभुम् ॥ आनुर्जु रर्हणैर्भक्त्या देवीं च नृपतेऽिवकाम् ॥ २ ॥ गावो हिरण्यं वासांसि मधु मध्यन्नमाहताः ॥ ब्राह्मणेभ्यो दुदुः सर्वे देवो नः पीयतामिति ॥ ३ ॥ ऊषुः सरस्वतीतीरे जलं प्राश्य धृतव्रताः ॥ रजनीं तां महाभागा नंदसुनंदकादयः ॥४॥ कश्चिन्महानहिस्तिस्मिन्विपिनेऽित्वुभुक्षितः ॥ यहच्छ्यपऽऽगतो नंदं रायानमुरगोऽश्वसीत् ॥ ५ ॥ स चुकोशाहिना ग्रस्तः कृष्ण कृष्ण महानयम् ॥ सर्थों मां ग्रसते तात प्रपन्नं परिमोचय ॥ ६ ॥ तस्य चाकन्दितं श्रुत्वा गोपालाः सहसोत्थिताः ॥ ग्रस्तं च हृष्ट्वा विभ्रांताः सर्पं विव्यधुरुल्सुकैः ॥ ७ ॥ अलातैर्द्धमानोऽपि नामुचत्तमुरंगमः ॥ तमस्पृशत्यदाभ्येत्य भग-वान्सात्वतां पतिः ॥ ८ ॥ स वै भगवतः श्रीमत्यादस्पर्शहताश्चभः ॥ भेजे सर्पवपुर्हित्वा रूपं विद्याधरार्वितम् ॥ ९ ॥ तमपृच्छद्धपिकराःप्रणतं समु-

काममाशु अपहिनोति परित्यजतीति ॥४०॥ सेयं श्रीपरमानंदसेविश्रीधरिनर्मिता ॥ श्रीभागवतभावार्थदीपिका दशमाश्रया ॥ १ ॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कंघे पूर्वार्घे टीकायां त्रयस्त्रिशोऽघ्यायः ॥२३॥ चतुस्त्रिशेऽहिना ग्रस्तं नंदं हरिरमूष्प्रचत् ॥ विद्यार्थ चांगिरःशापाच्छंखचूढं तथावधीत् ॥ १ ॥ रासापदेशतः कामं किंकरीकृत्य वामतः ॥ अनुगृह्धन्वशं निन्ये तथा विद्याधराधिपम् ॥ २ ॥ तदेवं कामानुग्रहष्ठखेन कामजयं प्रतिपाद्य तथैव विद्याधरजयं प्रतिपाद्यतुं तत्प्रसंगं दर्शयति । एकदेति ॥ १ ॥ र ॥ गावो गाः । मधु मधुरम् । मध्वन्नं मधुना सहितमन्तरम् ॥ ३ ॥ जलमात्रं प्राप्त्राप्तिपास्तां निशां तत्र ऊषुन्यवसन् ॥४॥ महानहिरजगरः । उरगः उरसा गच्छिन्नत्वस्रक्षतत्वमुक्तम् । अग्रसीक्जग्रास ॥ ५ ॥ ६ ॥ विव्यधुस्तादयामासुः । उनमुकैर्वलत्काष्टैः॥७॥ अला-

श्रीघरी

3.32

# ॥५२॥

वैस्तैरेबोन्छकैः ॥८॥ विद्याधरेष्वर्चितं पूजितम् ॥९॥ गोपेष्वात्मन ऐश्वर्य प्रकाशयितुमविद्वानिव तमपृच्छत् । दीप्यमानेन वपुषा समवस्थितम् ॥ १० ॥ यः परया शोभया प्रकाशते स भवान्क इति ॥११॥१२॥ प्राह सम्रपहसितवानस्मि । प्रलब्धेरुपहसितैः । मदीयेनैव पापेन निमित्तेन ॥१३॥ यद्यतः शापात् ॥ १४ ॥ आपृच्छे स्वं लोकं गंतुमनुज्ञां याचे । हे अमीवहन्दुःखनाशन ! ॥ १५॥ १६ ॥ १७ ॥ १८॥ १९ ॥ अहिदेहं निहत्यैवं प्रागुन्मत्तं सुदर्शनम् ॥ तद्वदुन्मादिनं कृष्णः शंखचूडमताडयत् ॥ तत्प्रसंगमाह । कदाचिदिति ॥ २० ॥ विरजोम्बराविति । विरजसी पस्थितम् ॥ दीप्यमानेन वपुषा पुरुषं हेममालिनम् ॥१०॥ को भवान्परया लच्न्या रोचते उद्भतदर्शनः ॥ कथं जुगुप्सितामेतां गतिं वा प्रापितो-ञ्बशः ॥११॥ सर्पं उवाच ॥ अहं विद्याधरः कश्चित्सुदर्शन इति श्रुतः ॥ श्रियाः स्वरूपसंपत्त्या विमानेनाचरन्दिशः ॥१२॥ ऋषीन्विरूपानंगिरसः प्राह संरूपदर्पितः ॥ तैरिमां प्रापितो योनिं प्रखब्धैः स्वेन पाप्पना ॥ १३ ॥ शापो मेऽनुग्रहायैव कृतस्तैः करुणात्मभिः ॥ यदहं लोकगुरुणा पदा स्पृष्टो हताशुभः ॥ १४ ॥ तं त्वा इं भवभीतानां प्रपन्नानां भयापहम् ॥ आपृच्छे शापनिर्मुक्तः पादस्पर्शादमीवहन् ॥ १५ ॥ प्रपन्नो इसि महायो-गिन्महापुरुष सत्पते ॥ अनुजानीहि मां देव सर्वलोकेश्वरेश्वर ॥ १६ ॥ ब्रह्मदंडाद्विमुक्तोऽहं सद्यस्तेऽच्युत दर्शनात् ॥ यन्नाम गृह्वन्नखिलान् श्रोतृ-नात्मानमेव च ॥ सद्यः पुनाति किं भूयस्तस्य स्पृष्टः पदा हि ते ॥ १७ ॥ इत्यन्ज्ञाप्य दाशाई परिक्रम्याभिवंद्य च ॥ सुदर्शनो दिवं यातः कृञ्छात्रंदश्च मोचितः ॥ १८ ॥ निशाम्य कृष्णस्य तदात्मवैभवं व्रजीकसो विस्मितचेतसस्ततः ॥ समाप्य तस्मिन्नियमं पुनर्वजं नृपाययुस्तत्कथयंत आह्ताः ॥१९॥ क्दाचिद्य गोविंदो रामश्राद्भतविक्रमः ॥ विजहतुर्वने रात्र्यां मध्यगो त्रजयोषिताम् ॥ २० ॥ उपगीयमानौ ललितं स्त्रीजनैर्वद्ध-सौहदैः ॥ स्वलंकृतान् लिक्षांगौ सग्वणौ विरजोम्बरौ ॥२१॥ निशामुखं मानयंताबुदितोडुपतारकम् ॥ मल्लिकागंधमत्तालिजुष्टं कुमुदवायुना ॥२२॥ जगतुः सर्वभूतानां मनःश्रवणमंगलम् ॥ तौ कल्पयंतौ युगपत्स्वरमंडलमूर्व्छितम् ॥ २३ ॥ गोप्यस्तद्गीतमाकर्ण्य मूर्छिता नाविदन्नृप ॥ संसद्दुकूल-मात्मानं स्नरतकेशसजं ततः ॥२४॥ एवं विक्रीडतोः स्वैरं गायतोः संप्रमत्तवत् ॥ शंखचूड इति ख्यातो धनदानुचरो अथगात् ॥ २५ ॥ तयोर्निरी-क्षतो राजंस्तन्नाथं प्रमदाजनम् ॥ क्रोशंतं कालयामास दिश्यदीच्यामशंकितः ॥२६॥ क्रोशंतं कृष्णरामेति विलोक्य स्वपरिप्रहम्॥ यथा गा दस्युना प्रस्ता भातरावन्वधावताम् ॥ २७ ॥ माभैष्टेत्यभयारावी शालहस्ती तरस्विनी ॥ आसेद्तुस्तं तरसा त्वरितं गुह्यकाधमम् ॥ २८ ॥ स वीच्य निर्मले अंबरे ययोस्तौ ॥२१॥ किंच । निशाप्रवेशं सत्कुर्वतौ उदित उडुपस्तारकाश्च यस्मिस्तत् । मन्लिकागंधेन मत्ता अलयो यस्मिस्तत् ॥२२॥ अनिबद्धत्वादन्यैर्धुगपत्कन्पयितुमशक्यमपि तौ स्वरमंडलस्य मुर्खितं युगपत्कल्पयंतौ । मनःश्रवणयोर्मक्रलं यथा भवति तथा जगतुरगायतामिति ॥२३॥ मुर्व्छितास्तद्गीतलीनिचत्ताः संसद्भ्रश्यद्दुकूलं यस्माचमात्मानं देहम् । सस्ताः केश्चेम्यः स्रजो यस्य वं च यवो नाविदन् ।।२४॥२५॥ निरीक्षवोर्निरीक्षमाणयोः । तौ नाथौ यस्य वं प्रमदाजनं कालयामास । हठात्त्रेरयामास ॥ २६ ॥ दस्युना न्याघ्रेण ॥ २७ ॥ मा मेष्ट मयं न

॥५३॥

प्राप्तुतेत्यभयवाचौ ॥२८॥२९॥ ३० ॥ शिरसा सह चुडामणि जहारेत्यर्थः ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कंधे पूर्वार्धे टीकायां चतुर्खिशोऽच्यायः ॥ ३४ ॥ पंचित्रंशे वनं याते कृष्णे गोकुलयोपितः ॥ युग्मश्लोकानुगीतेन निन्युर्दुःखेन वासरान् ॥ १ ॥ एवं रात्रिषु कृष्णेन स्वैरमिरिमतानां दिवा तद्विरहितानामनुगीतेन दिननिस्तारप्रकारमाह । गोष्य इति । दःखेन कुच्छेण ॥ १ ॥ वामबाहकृतवामकपोल इत्यादीनि द्वादशयुगलानि । हे गोप्यः ! वामे बाहौ तन्मूले कृतोऽपितो वामकपोलो येन सः बन्गिते अवौ येन स वन्गितअर्धकुँदः । अघरे अपितं वेणुं कोमलाभिरंगुलिभिराश्रिता मार्गाः सप्तस्वरिद्धाणि यस्य तं यत्र यदा ईरयति वादयति ॥ २ ॥ तदा व्योमयानानां सिद्धानां वनिताः सिद्धैः स्वपतिभिः सह वर्तमाना अपि तद्वेण्वीरणमुपघा-र्याकर्ण्यं प्रथमं विस्मितास्ततः काममार्गणेम्यः समर्पितानि चित्तानि यामिस्तास्तत्परवशा इत्यर्थः । सलज्जाः सत्यः कश्मलं मोहं ययुः। अत्र लिंगम् । अपस्मृता विस्मृता नीव्यो यामिरिति । अत एवंभूतस्य कृष्णस्य विरहं कथं सहाम इति सर्वत्र वाक्यशेषः ॥३॥ इतं हे अवलाः ! इदं चित्रं मृणुत । हारहासो हारबद्धिशदो हासो यस्य सः । यदा । वेणुरादनेनाघोत्रदनेन हमतो हारेष तावनप्राप्तौ कालमृत्यू इवोद्विजन् ॥ विसृज्य स्त्रीजनं मूढः प्राद्रवज्जीवितेच्छया ॥ २९ ॥ तमन्वधावद्गोविंदो यत्र यत्र स धावित ॥ जिहीर्षुस्तिच्छ-रोरत्नं तस्थौ रक्षिन्स्रयो बलः ॥ ३० ॥ अविदूर इवाभ्येत्य शिरस्तस्य दुरात्मनः ॥ जहार मुष्टिनैवांग सहचूडामणि विभः ॥ ३१ ॥ शंखचूडं निहत्यैवं मणिमादाय भारवरम् ॥ अत्रजायादद्त्प्रीत्या पश्यंतीनां च योषिताम् ॥३२॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाधें शंखचड-वधो नाम चतुस्त्रिशत्तमो अध्यायः ॥ ३४ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ गोप्यः कृष्णे वनं याते तमनुद्रुतचेतसः ॥ कृष्णलीलाः प्रगायंत्यो निन्यर्दुःखेन वासराच् ॥ १ ॥ गोप्य ऊचुः ॥ वामबाहुकृतवामकपोलो विलातभूरधरार्पितवेणुय् ॥ कोमलांगुलिभिराश्रितमार्गं गोप्य ईरयित यत्र मुकुंदः॥ २ ॥ ब्योमयानवनिताः सह सिद्धैविंस्मितास्तदुपधार्यं सलजाः ॥ काममार्गणसमर्पितचित्ताः करमलं ययुरपस्मृतनीब्यः ॥ ३ ॥ इन्त चित्रमवलाः शृणुतेदं हारहास उरिस स्थिरविद्युत् ॥ नन्दसून्रयमार्तजनानां नर्मदो यहिं कृजितवेणुः ॥ ४ ॥ वृंदशो त्रजवृषा मृगगावो वेणुवाद्यहतचेतस आरात ॥ दन्तदष्टकवला धृतकर्णा निद्रिता लिखितचित्रमिवासन् ॥ ५ ॥ वर्हिणस्तवकधातुपलारीर्वद्धमल्लपरिवर्हविडंवः ॥ कर्हिचित्सवल आलि सगोपेगीः समाह्वयति यत्र मुकुन्दः ॥ ६ ॥ तर्हि भगगतयः सरितो वै तत्पदांबुजरजो अनिलनीतम् ॥ स्पृहयतीर्वयमिवाबहुपुण्याः प्रेमवेपितभुजाः स्तिमितापः स्फरन्हासो यस्य सः । यद्वा हारबद्वक्षसि शोभमानो हासो यस्य सः । यद्वा हाराणां हास इव विशदा स्फूर्तिर्यस्मिन्न्रसीति । उरिस स्थिरा विद्युदिव लच्मीर्यस्य सः । यहि यदा कूजितवेणुर्म-बति ॥४॥ तदा वजे वृषा मृगा गावश्च वेणुवाद्येन हतानि चेतांसि येषां ते । आराद्दूरादेव दंतैर्दशः कवला ग्रासा यैस्ते घृता उत्तिभिताः कर्णा येस्ते निद्रिता इव लिखितचित्रमित्र चासन्। अवि-दुवां तिरश्वामिदमतिचित्रमित्यर्थः ॥५॥ किंच अचेतनासु सरित्सु तदतीव चित्रमित्याहुः । हे आलि सखि ! वहिंगो मयूरस्तस्य स्तवका मयूरिपच्छा घातवो गैरिकादयश्च पलाशानि पञ्चवाश्च तैर्व-द्धशासी मल्लानां परिवर्दः परिकरस्तं विडंबयत्यनुकरोतीति तथा स मुद्धंदो गोपैः सह । वेणुनेत्युपरितनमञापि ज्ञातव्यम् । यत्र यदा गाः सम्यगाह्वयति ॥ ६ ॥ तर्हि तदा तद्घ्वनिश्रवणात् अनिलेनानीतं तस्य पदांबुजरजः स्पृह्यंत्य इव भग्नगतयः सरितो वै निश्चितं वयिवता अप्यसङ्कृषुण्या यतो न प्राप्तुवंति । केवलं प्रेम्णा वेपिता भुजास्तरंगा यासां ताः । स्तिमिता निश्चला आपो

श्रीधरी

अ०३५

॥५३॥

यासां ताः गोप्योऽपि लोचनयोः स्तिमितजला भवंतीति ॥७॥ स्थावरेष्वप्यतिचित्रं दृश्यत इत्याहुः । अनुचरैगांपैदेवादिमिर्ना । ग्रुग्धानां वाक्यमादिपुरुष इवेति । अचलभृतिनिश्वलश्रीः । वेणुना तत्त्वमाना गानेन ॥८॥ तदा प्रणता भारेण विटपाः शाखा यासां ता वनगता लताः स्विस्मिन्विष्णुं प्रकाशामानं स्वयंत्य इव मधुधारा वृष्टुः । स्मेति विस्मये । तरवश्च तथा तत्पतीनामिष तथै-वानंद इति भावः । एतानि विष्णुर्व्याक्तलक्षणानि ॥९॥ किंच सरिस कमलवनेषु विहरतां पिक्षणामिष मन आकर्षणं तद्गीतं कि पुनरन्येपामित्याहुः । दर्शनीयस्तिलक इति । दर्शनीयस्तिलको यस्य । दर्शनीयानां सुंदराणां मध्ये मुख्य इति वा। वनमालासु या दिव्यगंधा तुलसी तस्या मधुना मत्तरिलकुलैरलघु उच्चैरभीष्टमनुकूलं गीतमाद्रियन्नादरेण गृह्वन् यद्धिचरे संधितवेणुर्भवति ॥१०॥ तिर्हं ये सरिस सारसा इंसा अन्ये च विहंगास्ते चारणा गीतेन हतचेतस एत्य तत आगत्य हरिमुपासताभजंत । तत्समीपे उपविविध्वर्ग । हतेति विवादे ॥११॥ मेघोऽपि हरि सेवत इत्याहुः । सहबलः सरामः कृष्णः स्वित्मित्वभ्यामवर्तसाभ्यां कर्णभूषणाभ्यां विलासो यस्य।यहा मुक्ताफलस्रगापीडेन विलासो यस्येति । श्वितिमृतः सानुषु गिरेस्त-

॥ ७ ॥ अनुचरैः समनुवर्णितवीर्य आदिपूरुष इवाचलभूतिः॥ वनचरो गिरितटेषु चरंतीर्वेणुनाऽऽह्वयित गाः स यदा हि ॥ ८ ॥ वनलतास्तास्तरव आत्मिन विष्णुं व्यंजयंत्य इव पुष्पफलाल्याः ॥ प्रणतभारविटपा मधुधाराः प्रेमहष्टतनवः समृजः स्म ॥ ९ ॥ दर्शनीयितिलको वनमालादिव्यगंध-तुलसीमधुमत्तैः ॥ अलिकुलैरलघुगीतमभीष्टमाद्रियन्यिहं संधितवेणुः ॥ १० ॥ सरिस सारसहंसविहंगाश्रारुगीतहतचेतस एत्य ॥ हरिमुपासत ते यतिचा हंत मीलितहरो धृतमोनः ॥११॥ सहबलः सगवतंसविलासः सानुषु क्षितिभृतो व्रजदेव्यः ॥ हर्षयन्यिहं वेणुरवेण जाततर्ष उपरंभित विश्वम् ॥१२॥ महदितिक्रमणशंकितचेता मन्दमन्दमनुगर्जुति मेघः ॥ सुहदमभ्यवर्षत्सुमनोभिश्वायया च विद्धत्यतपत्रम् ॥१३॥ विविधगोपचरणेषु विद्ग्यो वेणुवाद्य उरुधा निजिशक्षाः ॥ तव सुतः सित यदाऽधरिबंबे दत्तवेणुरनयत्स्वरजातीः ॥ १४ ॥ सवनशस्तदुपधार्य सुरेशाः शक्रशर्वपरमेष्टिपरोगाः ॥ कवय आनतकंधरिचत्ताः करमलं यसुरनिश्चिततत्त्वाः ॥ १५ ॥ निजपदाब्जदलैर्ध्वजवन्ननीरजांकुशविचित्रललामैः॥वजभुवः शमयनसुन

टेषु वर्तमानः स्वयं जातहर्षो विश्वं हर्षयन्यदा वेणुरवेणोपरंभित निनादयित नादयित । नादेन प्रयतित्यर्थः ॥१२॥ तदा मेघो महतः कृष्णस्यातिक्रमणे शंकितं चेतो यस्य सः न पुरतो याति न चोच्चैर्गार्जित किंतु तत्रैव स्थितः सन्वेणुरवमनु मंदं मंदं गर्जिति । किंच सहदं विश्वातिहरणादिसाम्यात्सुहृत्कृष्णस्तं सुमनोभिरम्यवर्षत्। अदृश्यदे वैः क्रियमाणं कुसुमवर्ष मेघे कल्पयित्वोक्तम् । तुषारो वा कुसुमतया कल्पतः । स एव वा देवताक्रपोऽम्यवर्षदिति । प्रतपादातपात्त्रायत इति प्रतपत्रं छत्रं तच्छायया कुर्वित्निति ॥१३॥ अपि च महदेतदाश्चर्यमित्याहुः । विविधेति । हे सित यशोदे ! तव सुतो नानागोपक्रीडासु विद्य्यो निपुणो वेणुवाद्ये विपये निजैव शिक्षा यासु ताः । स्वोत्प्रेक्षिता नत्वन्यतः श्रुता हत्यर्थः । स्वरजातीनिषादऋषमादिस्वरालापमेदाननयदुत्रीतवान् ॥१४॥ तत्ताः स्वरजातीः सवनशो मंद्रमध्यमतारमेदेन यतो गीतध्वनिरागतस्तश्चानता कंधरा चित्तं च येषां ते उपधार्य समाकर्ण्य कत्त्रयः कोविदा अपि न निश्चितं तन्त्रं तद्मेदो यस्ते कृष्णस्य श्रमयन्वर्मणा स्थानकं तु मोहं कि त्रृम हत्याहुः । निजपदान्जदलैरिति । ध्वजादीनि विचित्राणि ललामानि चिह्नानि येषां तैनिजानि पदान्येवान्त्रदलानि तैर्त्रज्ञस्वः सुराक्रमणन्ययां श्रमयन्वर्मणा

4481

देहेन 'धुर्यो गजस्तद्वद्गितिर्यस्य स कृष्णो वादितवेणुः सन्यद्भजित ॥१६॥ तेन निमित्तेन सिवलासवीश्वणेनापितो मनोभववेगो यासु ता वयम् । कृजा वृक्षास्तेषां गित गिनताः सत्यो मोहेन न विदामः कवरं वा वसनं वेति ॥१७॥ किंच । मणिधरो मणीन् प्रधितान्गोगणनार्थं धरतीति मणिधरः कविदेशे एतैर्मणिमिर्गा आसंगत्व्गणयन् तथा द्यितगंचा या तलसी तस्या मालया सह वर्तमानः प्रणियनः प्रियस्यानुचरस्यांसे भुजं प्रक्षिपन् यत्र कदाचिदगायत ॥१८॥ तदा क्वणितवेणुरवेण वंचितान्यपहृतानि चित्तानि यासां ताः कृष्णस्य दृहिण्यो भार्या गुणग-णाणं गुणगणसम्रद्रं कृष्णमनुगत्य प्राप्य ताः कृष्णमेवान्वसत्तान्वासत् । न न्यवर्ततेत्यर्थः । कृतः । यतो विमुक्ता गृहाशा यामिस्ता गोपिका इव ता अपि द्येवमेवान्वासतेति ॥१९॥ तदेवं वृंदावन्वप्रदेशेषु की हित्वा सायाह्वे गोधनानि परावर्त्य यमुनायां कीहतस्तर्य सौभाग्यमनुवर्णयंति । कुंद्दामकृतकौतुकवेप इति । गोपीनामुत्सवाय कुंददामिः कृतः कौतुकेनोत्सवेन वेषोऽलंकारो येन सः । हे अन्षे यशोदे ! तव वत्सः पुत्रो नंदस्तुः कृष्णः । यद्वा । सहैव बह्वचः कथयंत्यः काचित्तव वत्स इति काश्रिवंदस्तुरिति चादुः । नर्मदो हर्षदः सन्यदा विजहार कीहतिस्य ।। २०॥ तदा मलयजन्य चंदनस्य व स्राप्ति । यद्वा । सलयस्य कृष्णेन स्वांगेऽनुलिमस्य स्पर्येन मानयन्निति। यद्वा । सलयजो दक्षिणो वायुः । यद्वा । सलयस्य कृष्णेन स्वांगेऽनुलिमस्य स्पर्येन मानयन्निति।

रतोदं वर्ष्मध्रयंगितरीडितवेणुः ॥ १६ ॥ त्रजित तेन वयं सिवलासवीक्षणार्षितमनोभववेगाः ॥ कुजगितं गिमता न विदामः कश्मलेन कवरं वसनं वा ॥१७॥ मिणधरः किवताणयन्गा मालया दियतगंधतुलस्याः ॥ प्रणियनोऽनुचरस्य कदांसे प्रिक्षपन्भुजमगायत यत्र ॥ १८ ॥ किणितवेणुरव-वंचितिचित्ताः कृष्णमन्वसत कृष्णगृहिण्यः ॥ गुणगणार्णमनुगत्य हरिण्यो गोपिका इव विमुक्तगृहाशाः ॥१९॥ कुंददामकृतकोतुकवेपो गोपगोधनव् वित्ते यमुनायाम् ॥ नंदसूनुरन्थे तव वत्सो नर्भदः प्रणियनां विजहार ॥ २० ॥ मंदवायुरुपवात्यनुकूलं मानयन्मलयजस्पशेंन ॥ वंदिनस्तमुपदेव-गणा ये वाद्यगीतविलिभः परिवृतः ॥ २१॥ वत्सलो त्रजगवां यदगित्रो वंद्यमानचरणः पिथ वृद्धेः ॥ कृत्सनगोधनमुपोह्य दिनांते गीतवेणुरनुगेडित-कीर्तिः ॥ २२ ॥ उत्सवं श्रमरुचाऽपि हशीनामुन्नयन्खुररजश्लुरितस्रक् ॥ दित्सयैति सुहृदाशिष एष देवकीजठरभू रुहुराजः ॥ २३ ॥ मदिवपृणित-लोचन ईषन्मानदः स्वसुहृदां वनमाली ॥ बदरपांडुवदनो मृदुगंडं मंडयन्कनक्कुण्डलल्हल्ल्वल्ल्ल्वल्या ॥ २४ ॥ यदुपतीर्द्विरदराजिवहारो यामिनीपतिरिवेष

किंच वंदिन इव स्तावकाः संतो गंधवंदिगणा वाद्यगीतपुष्पवर्णदिभिः परिवद्धः परित उपासत ॥२१॥ आयांतमालोक्य हृष्यंत्यः परस्परमृचुः। वत्सल इति । त्रजस्य गवां च। यद्धा व्रजे निब-द्धानां गवामनुकंप्यानामस्माकमित्यर्थः । वत्सलो हितकृत् । कृतः । यद्धस्माद्गप्रः अगं धरतीति गोवर्धनोद्धरणः । बहुशो रक्षणस्योपलक्षणमेतत् । दृद्धव्रक्षादिभिः पथि वंद्यमानचरण इति । ते सेष्यं सायं शीव्रमागंतुं न ददतीत्यर्थः । उपोद्ध एकीकृत्य गीतयुक्तो वेणुर्यस्य सः॥२२॥ अमयुक्तयाऽपि कांत्या नेत्राणां हर्पमुच्चयेः प्रापयन् । खुररजोभिव्छुरिता व्याप्ताः स्रजो यस्य । सुहु-द्वामसमाकमाशिषो मनोरथस्य दिरसया दातुभिव्छया देवक्या जठरे भवतीति तथा स एवोडुराजर्थद्रो निर्वृतिहेतुत्वेन स एप एतीति ॥२३॥ अतिसंभ्रमेण काश्चित्समीपमायांतं कथयंति । ईपन्पदेन विघृणिते विह्विलिते लोचने यस्य सः। वदरपांडुवदनः ईपत्पक्ववदरवत्यांडुरं वदनं यस्य सः। अत्र हेतुः। कनककुण्डलयोर्लच्य्या कांत्यां मृद् कोमलौ गंडौ यस्मिस्तद्वदनं मंडयिद्वाति कोमलगंड-स्थलं वा शोभयित्रिति । १४॥ यद्वपतिरिति देवकीजठरभूरिति च प्रागयं वसुदेवस्य कविच्छातस्तवात्मज इत्यादिगर्भवावस्यप्रसिद्धचोक्तम् । यद्वा। सख उद्धिवान्सात्वतां कुल इतिवज्ज्ञात्वा काश्चिद्वदं-

श्रीधरो

27 - 314

1.4811

तीति । गर्जेंद्रगतिश्रंद्र इव प्रसम्भवकते त्रजगवामस्माकमनंतं दिनतापं च शमयन्तुपयाति एष समीपमायातीति ॥२५॥ एवं विरहदुःखेनापि तु अहो कृष्णलीला एव गायंत्यस्तिस्मिश्चित्तं चेतना जी-वितं यासां तास्तिस्मिन्नेत्र मनः संकल्परूपं यासां ता अतो महानुदय उत्सवो यासां ता अहःस्विप रेमिरे ॥२६॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कंधे पूर्वाघें टीकायां पंचित्रंशोऽष्यायः ॥३५॥ पट्-त्रिंशे तु हतेऽिरिष्टे नारदोक्त्या बलाच्युतौ ॥ वासुदेवसुतौ ज्ञात्वा कंसोऽकूरं समादिशत् ॥ १ ॥ गोपीरासांतरायातं शंखचूडं निहत्य सः ॥ अहन् गोपीमहानंदासहं दुष्टमिष्टकम् ॥ २ ॥ एवं देवगंधविदिगीतनृत्यवाद्यकुसुमवर्षादिभिः कृष्णं प्राप्तं च्छा त्रजस्य परमोत्सवे वर्तमाने तिद्वरुद्धार्थातराधिकारार्थमथशब्दः । तिहं तदा। वृपभाकृतिरसुरः। तं वर्णयित सार्धत्रयेण। महांतौ कक्रत्का-यौ यस्य । खुरैविदारितां महीं कंपयन् ॥ १ ॥ रंभमाणो वृपभजातिशब्दं कुर्वन् । विलिखन् विदारयन् । उद्यम्योर्घं कृत्वा । वप्राणि तटान्युत्क्षिपन् ॥ २ ॥ किचित्किचिच्छक्रनमध्ये ईपदी-

दिनांते ॥ मुदितवक्त्र उपयाति दुरंतं मोचयन्त्रजगवां दिनतापम् ॥२५॥ श्रीशुक उवाच॥ एवं त्रजिसयो राजन्कृष्णलीलानुगायतोः ॥ रेमिरेऽहःसु तिबत्तास्तन्मनस्का महोदयाः ॥२६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधे पूर्वाधें वृंदावनकीडायां गोपिकायुगलगीतं नाम पंचित्रंशोऽष्यायः ॥ ३५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ अथ तर्द्धागतो गोष्ठमिरष्ठो वृषमासुरः ॥ महीं महाककुत्कायः कंपयन्खुरविक्षताम् ॥ १ ॥ रंभमाणः खरतरं पदा च विलिखन्महीम् ॥ उद्यम्य पुच्छं वप्राणि विषाणाग्रेण चोद्धरन् ॥ २ ॥ किंचित्किचिच्छकुन्मुंचन्मूत्रयन्स्तव्धलोचनः ॥ यस्य निर्हादितेनांग निष्ठुरेण गवां नृणाम् ॥ ३ ॥ पतंत्यकालतो गर्भाः स्वति स्म भयेन वै ॥ निर्विशंति घना यस्य ककुद्यचलशंकया ॥४॥ तं तीच्णशृङ्गमुद्धीच्य गोप्यो गोपाश्च तत्रसः ॥ पशावो दुद्रुवुर्भीता राजन्मंत्यच्य गोकुलं भय-विद्वतम् ॥ पशावो दुद्रुवुर्भीता राजन्मंत्यच्य गोकुलं भय-विद्वतम् ॥ ६ ॥ मा भेष्टेति गिराऽऽश्वास्य वृषासुरमुपाह्वयत् ॥ गोपालैः पश्चिममदं त्रासितैः किमसत्तम् ॥ ७ ॥ वलदर्पहाऽहं दुष्टानां त्विद्वधानां दुरात्मनाम् ॥ इत्यास्कोट्याच्युतोऽरिष्टं तलशच्देन कोपयन् ॥ ८ ॥ सल्युरंसे मुजाभोगं प्रसार्यावस्थितो हरिः ॥ सोऽप्येवं कोपितोऽरिष्टः खुरेणाविमुल्लिखन् ॥ उद्यत्पुच्छभमन्मेघः कुद्धः कृष्णमुपाद्रवत् ॥ ९ ॥ अग्रन्यस्तविषाणाग्नः स्तन्धामुग्लोचनोऽच्युतम् ॥ कटाक्षिप्याद्रवत्तूर्णमिद्रमुको-ऽश्वत्वा ॥ श्रद्धासते वा अष्टादश पदानि सः ॥ पत्यपोवाह भगवान्गजः प्रतिगजं यथा ॥११॥ सोऽपविद्धो भगवता पुनरुत्थाय

पत्पुरीषं मंचन् । तथा मूत्रयन्मृत्रमुत्सुजन् । स्तब्धलोचनोऽनिमिपलोचनः । यस्य ध्वनिना गवां नारीणां च ॥३॥ तत्र । आचतुर्थोद्भवेत्स्रावः पातः पंचमपष्ठयोः ॥ अत ऊर्ध्वं प्रसृतिः स्यादिति विभागः । ककुदि गलपृष्ठभृते ॥ ४ ॥ ५ ॥ कृष्ण कृष्ण रचेति ॥ ६ ॥ ७ ॥ इत्येवं वदन् । आस्फोट्य करतलेन बाहुमाहत्य तेन तलशब्देन कोपयन् ॥ ८ ॥ भुजाभोगं भुजः स एव मोगः सर्पदेहस्तं सर्पदेहाकारं भुजिमत्यर्थः । स्वयमच्युतः अन्यानदुष्टान्हरतीति हरिः । उद्यता ऊर्ध्वं गच्छता पुच्छेन अमंतो मेघा यस्मिन्॥९॥ अप्रे न्यस्ते विषाणाग्रे येन सः । स्तब्धे असुकुल्ये लोचने यस्य सः । कटाक्षिप्य कटाचेण तिर्यक्तिस्य ॥१०॥ प्रत्यपोवाह प्रतिलोमं व्यनुदत् ॥११॥ अपविद्धोऽपिक्षितः । आपतदाद्रवत् । स्विन्नानि स्वेदयुक्तानि सर्वागानि यस्य सः । कोधमूर्छितः

॥५५।

कोधेन व्याप्तः ॥१२॥ कृत्वा विषाणग्रुत्पाट्य तेनैव जघान स चापतत् ॥१३॥ मूत्रं च शकृष मृत्रशकृत् एकवद्भावः । तदुभयं सग्रत्सृजिमत्त्रयर्थः । पदांश्व क्षिपिन्नतस्ततशालयन् अनवस्थिते-क्षणः प्रचलितनेत्रः । कृत्छं कृष्टं जगाम । अथ निक्धितर्मृत्योः क्षयं निवासं जगाम । कृत्छं यथा भवति तथा मृत इति वा ॥ १४ ॥ नयनोत्सवो नयनानां मृतिमानुत्सवः ॥१५॥ कामंत्रजे वसंतं तं कृष्णं तेन तु विस्मृतम् ॥ नारदः स्मारयामास कंसं दृतगिरेव तु ॥ तदाह । अरिष्ट इति। देवदर्शनो देविषः । यद्वा। एवं कथिते एवं भविष्यतीति साक्षादेववद्दर्शनं ज्ञानं यस्य सः ॥१६॥ आप्तेनेव नारदेनोक्तमाह । यशोदाया इति । देवक्याः अष्टमगर्भत्वेन प्रसिद्धां कन्यां यशोदायाः सुतामाह । यशोदायाः सुतत्वेन प्रसिद्धं कृष्णं देवक्याः सुतमाह । रोहिणीपृतं रामं च देवक्याः

सत्वरः ॥ आपतित्रवन्नसर्वांगो निःश्वसन्क्रोधमूर्छितः ॥ १२ ॥ तमापतंतं स निगृद्य शृङ्गयोः पदा समाक्रम्य निपात्य भृतछे ॥ निष्पीडयामास यथार्द्रमंबरं कृत्वा विषाणेन जघान सोऽपतत् ॥ १३ ॥ असुग्वमनमूत्रशकृत्समुत्सुजन्चिपंश्च पादाननवस्थितेच्रणः ॥ जगाम कृच्छं निर्ऋतेरथ च्ययं पुष्पैः किरंतो हरिमीडिरे सुराः ॥ १४ ॥ एवं ककुद्मिनं हत्वा स्तृयमानः स्वजातिभिः ॥ विवेश गोष्ठं सवलो गोपीनां नयनोत्सवः ॥१५॥ अरिष्टे निहते दैत्ये कृष्णेनाद्भतकर्मणा ॥ कंसायाथाह भगवान्नारदो देवदर्शनः ॥१६॥ यशोदायाः सुतां कन्यां देवक्याः कृष्णमेव च ॥ रामं च रोहिणी-पुत्रं वसुदेवेन बिभ्यता ॥ न्यस्तो स्विमत्रे नंदे वै याभ्यां ते पुरुषा हताः ॥ १७॥ निशम्य तद्भोजपितः कोपात्पचित्रेहियः ॥ निशातमिसमादत्त वसुदेवजिद्यांसया ॥ १८ ॥ निवारितो नारदेन तत्सुतौ मृत्युमात्मनः ॥ ज्ञात्वा लोहमयैः पाशैर्ववंध सह भार्यया ॥ १९ ॥ प्रतियाते तु देवर्षो कंस आभाष्य केशिनम् ॥ प्रेषयामास हन्येतां भवता रामकेशवौ ॥ २० ॥ ततो मुष्टिकचाणूरशळतोशळकादिकान् ॥ अमात्यान्हस्तिपांश्रीव समाहूयाह भोजराट् ॥ २१ ॥ भो भो निशम्यतामेतद्वीरचाणूरमुष्टिकौ ॥ नंदत्रजे किलासाते स्तावानकदुंदुभेः ॥ २२ ॥ रामऋष्णौ ततो मह्यं मृत्युः किल निदर्शितः ॥ भवद्भवामिह संप्राप्तौ हन्येतां मल्ललीलया ॥ २३ ॥ मंचाः कियन्तां विविधा मल्लरंगपरिश्रिताः ॥ पौरा जानपदाः सर्वे पश्यंत स्वैरसंयगम् ॥ २४ ॥ महामात्र त्वया भद्र रंगद्वार्युपनीयताम् ॥ द्विपः कुवलयापीडो जिह तेन ममाहितौ ॥ २५ ॥ आरम्यतां धनुर्यागश्रतुर्दश्यां यथाविधि ॥ विशसंतु पशूनमध्यानभूतराजाय मीदुषे ॥ २६ ॥ इत्याज्ञाप्यार्थतंत्रज्ञ आहूय यदुपुंगवम् ॥ गृहीत्वा पाणिना पाणि ततो अक्रमुवाच ह ॥२७॥ भो भो दानपते महां कियतां मैत्रमाहतः ॥ नान्यस्त्वत्तो हिततमो विद्यते भोजवृष्णिषु ॥२८॥ अतस्त्वामाश्रितः

सप्तमं सुतमाह । यहा । नंदसुत्तत्वेन प्रसिद्धं रामं च वसुदेवभार्याया रोहिण्याः युत्रवाह । तौ वसुदेवसुतौ चेत्कथं वर्ज गतौ तत्राह । वसुदेवेनेति ॥१७॥१८॥ निवारित इति । हते वसुदेवे तौ पलायेतामतो वध्यतामिति मंत्रं वदता नारदेन निवारित इति ॥१९॥२०॥२१॥२२॥ मह्यं मत्र निद्धितो विधात्रा नारदेन वा । व्रजं गंतुसुद्यतौ तावाह । भवद्भयामिति ॥ २३ ॥ मंचा उत्तुक्तस्तंभादिरचितस्थानानि ॥२४॥ अहितौ शत्रू ॥२५॥ मीद्धपे वरदाय ॥२६॥ अर्थतंत्रज्ञोऽर्थसिद्धांतमेव जानातीति ॥२७॥ हे दानपते अकृर ! मैत्रं मित्रकृत्यं त्वया क्रियताम् । त्वचोऽन्य

श्रीवर्र

अ०३६

الإلاء

आहतः साद्रो हिततमश्च न विद्यत इति ॥२८॥ २९ ॥ ३० ॥ तौ मे मृत्युनितरां सृष्टः । वैकुंठसंश्रयैविंग्णुसंश्रयैदें वैः ॥ ३१ ॥ कि ततस्तत्राह । घातयिष्य इति । कालकन्पेन मृत्युतुन्येन । वैद्युतोपमैरशनितुल्यैः ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ नष्टकंटका नष्टशत्रुः । ननु कतिपयासुहृद्धधेन नष्टकण्टका कथं स्यादिति तत्राहः। जरासन्ध इति ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ यदुपुरश्रियं द्रष्टुं चैति ॥३७॥ तत्र स्वमनीषितं विचारितं सम्यक् स्वावद्यं मरणं तन्मार्जनम् । तथाप्येतावानभिनिवेशो न कार्य इति भविष्यत्स्चयत्राह । सिद्ध्यसिद्ध्योरिति ॥ ३८ ॥ पुरुषकारस्य व्यभिचारमाह । मनोरथानिति ॥३९॥४०॥ इति दशमस्कंघे पूर्वार्घे टीकायां पट्त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ सप्तत्रिंशे हते केशिन्यच्युतो भाविकर्मभिः ॥ नारदेन स्तुतः क्रीडन् व्योमासुरमथावधीत् ॥१॥ वृपवे-सौम्य कार्यगौरवसाधनम् ॥ यथेंद्रो विष्णुमाश्रित्य स्वार्थमध्यगमद्विभुः ॥ २९ ॥ गच्छ नंदत्रजं तत्र सुतावानकदुंदुभेः ॥ आसाते ताविहानेन रथे-नानय मा चिरम् ॥ ३० ॥ निसृष्टः किल मे मृत्युदें वैवें कुंठसंश्रयैः ॥ तावानय समं गौपैर्नदाद्यैः साभ्युपायनैः ॥ ३१ ॥ घातियष्य इहानीतौ काल-कल्पेन हस्तिना।। यदि मुक्तौ ततो मल्लीर्घातये वैद्यतोपमैः ॥३२॥ तयोर्निहतयोस्तप्तान्वसुदेवपुरोगमान् ॥ तद्वन्ध्तिहमिष्यामि वृष्णिभोजदशाईकान् ॥ ३३ ॥ उग्रसेनं च पितरं स्थिवरं राज्यकामुकम् ॥ तद्भातरं देवकं च ये चान्ये विद्विषो मम ॥३४॥ ततश्रीषा मही मित्र भिवत्री नष्टकण्टका ॥ जरासन्धो मम गुरुद्धिविदो दियतः सखा ॥ ३५ ॥ शम्बरो नरको बाणो मय्येव कृतसौहदाः ॥ तैरहं सुरपक्षीयान्हत्वा भोच्ये महीं नृपान् ॥३६॥ एतज्ज्ञात्वाऽऽनय क्षिप्रं रामकृष्णाविहार्भकौ ॥ धनुर्मखनिरीक्षार्थं द्रष्टुं यदुपुरिश्रयम् ॥३७॥ अकूर उवाच ॥ राजन्मनीषितं सध्रयक् तव स्वावद्य-मार्जनम् ॥ सिद्धचिसद्धचोः समं कुर्याद्दैवं हि फलसाधनम् ॥३८॥ मनोरथान्करोत्युचैर्जनो दैवहतानिष ॥ युज्यते हर्षशोकाभ्यां तथाप्याचां करोमि ते ॥ ३९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवमादिश्य चाक्ररं मन्त्रिणश्च विसृज्य सः ॥ प्रविवेश गृहं कंसस्तथा अक्ररः स्वमालयम् ॥ ४० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे अक्र्संप्रेषणं नाम पट्त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ केशी तु कंसप्रहितः खुरैर्महीं महाहयो निर्जरयन्मनो-जवः ॥ सटावध्ताभ्रविमानसङ्कुलं कुर्वत्रभो हेषितभीषिताखिलः ॥ १॥ "विशालनेत्रो विकटास्यकोटरो बृहद्गलो नीलमहांबुदोपमः ॥ दुराशयः कंस-हितं चिकीर्षुर्वजं स् नन्दस्य जगाम कम्पयन् ॥१॥"तं त्रासयन्तं भगवान्स्वगोकुलं तद्धेषितैर्वालविधूर्णितांबुदम् ॥ आत्मानमाजौ सृगयन्तमप्रणीरु-पाह्वयत्स व्यनदन्मुगेंद्रवत् ॥ २ ॥ स तं निशाम्याभिमुखो मुखेन खं पिबन्निवाभ्यद्भवदत्यमर्पणः॥ जघान पद्भवामरविंदलोचनं दुरासदश्चण्डजवो दुर-षासुरं यद्वत्वेशिनं हयवेषिणम् ॥ कंसप्राणसखं इत्वा कंसं व्यसुमिवाकरोत् ॥२॥ केशी त्विति । प्रथमश्लोकेन य एवंभूतः केशीत्यनुद्य तं भगवानुपाह्वयदिति द्वितीयेनान्वयः। महाहयः सन्मही निर्जरयन् ऋथयन्विदारयित्रत्यर्थः । सटाभिः केसरैरवधृतानितस्ततः क्षिप्तान्यभ्राणि विमानानि च तैः संकीर्णं नमः कुर्वन् । हेपितैरश्वजातिशब्दैर्भीपितमिखलं विश्वं येन सः ॥१॥ तद्वेपितैरितिन-ष्ठरैह वितै: । बालैः पुच्छलोमिभिविंघूणिंताः परिश्रामिता अंबुदा येन तम् । आजौ संग्रामार्थम् । आत्मानं कृष्णम् । अग्रणीः पुरतो निर्गतः ससुपाह्वयत्स्वसमीपमाजुहाव । स च केशी तिश्राम्य मृगेंद्रवन्नादमकरोत् ॥२॥ ततः केशी तं कृष्णं दृष्ट्वा मुखेन खं पिवन्निव मुखं विवृत्याभिमुखः सन्नभिजगाम । किंच । अत्यमर्पणोऽतिकृपितोऽत्यंतमसहमानो वा । प्रत्यक्पद्भयां जवान । दुरास-

दोऽन्यैरभिभवितुमश्रवयः । दुरत्यय उद्यतः सन् दुरतिक्रमः । अत्र हेतुः । चंडजवश्रव्हस्तीक्रो जवो वेगो घावनं यस्य ॥३॥ तद्धननं वंचयित्वा तं च हननाय प्रसारितयोः पादयोर्हस्ताभ्यां गृहीत्वा । परिविध्य भ्रामियत्वा । व्यवस्थितस्तथैव स्थितो वभूव ॥४॥ व्यादाय मुखं प्रसार्थ वेगेन हरिं प्रत्याद्रवत् । सोऽपि हरिईसन्नत्तरं सव्यं भ्रजम् । निर्भयत्वे दृशतः यथोरगं बिल इति ॥५॥ ततः कि वदाह । दंता इति। चर्नणाय भगवद्भुनं स्पृशंतीति तथा ते व्यादानेन ये विवृताः। अयो लोहं स्पृशंतीति अयस्पृशः। यदा । तप्तमयमतितप्तं लोहादि स्पृशंतो यथेति। आमयो जलोद्रम् ॥६॥ लंडं पुरीपमुन्सुजन् ॥७॥ कर्कटिकाफलं हि प्ववं साद्यन्तं विदीर्णं भवति तद्वद्विदीर्णात्तस्य देहात् । व्यसीविंगतप्राणात् । अविस्मितो गर्वरहितः। अयत्नेन हतोऽरिर्येन सः ॥८॥ कंसाय कृष्णमादिश्य तद्रहस्यादिपेशुनैः।। कंसघातादिकृष्णस्य कार्यमावेदयन्मुनिः ।। तदाह देवपिरित्यादिना । न चायं स्रचकः किंतु सर्वसुहृदित्याह । भागवतप्रवर इति ।।९।। अस्मद्रहस्यं वरिणि कंसे स्चितवानिति मा शंकीरित्याह । कृष्णकृष्णेत्यादिना । अयं भावः । त्वमीश्वरो भूभारदैत्यसंहारायावतीर्णोऽस्यतस्तदनुरूपाचरणेन विश्वं परिपालयेति । तत्र त्विय तावद्भयशंकैव नास्तीत्याह । अप्रमेयात्मञ्जपित-त्ययः ॥ ३ ॥ तद्वव्यय्ता तमधोक्षजो रुपा प्रगृह्य दोभ्याँ परिविध्य पादयोः ॥ सावज्ञमुत्सृज्य धनुःशतांतरे यथोरगं तार्द्यसुतो व्यवस्थितः ॥४॥ स लब्धसंज्ञः पुनरुखितो रुषा ब्यादाय केशी तरसाऽऽपतद्धरिम् ॥ सोऽप्यस्य वक्त्रे भुजमुत्तरं समयन्त्रवेशयामास यथोरगं विले ॥५॥ दन्ता निपतु-र्भगवद्भजस्पृशस्ते केशिनस्तप्तमयस्पृशो यथा।। बाहुश्च तद्देहगतो महात्मनो यथाऽऽमयः सम्बब्धे उपेच्चितः।।६।। समेधमानेन स ऋष्णवाहुना निरुद्ध-वायश्ररणांश्र विचिपन् ॥ प्रस्वित्रगात्रः परिवृत्तलोचनः पपात लेंडं विसृजन्चितौ व्यसः ॥ ७ ॥ तद्देहतः कर्कटिकाफलोपमाद्वयसोरपाकृष्य भुजं महाभुजः ॥ अविस्मितोऽयत्नहतारिरुत्स्मयैः प्रसूनवर्षेदिविषद्भिरीडितः ॥ ८ ॥ देवर्षिरुपसङ्गम्य भागवतप्रवरो नृप ॥ ऋष्णमक्किष्टकर्माणं रहस्येतद-भाषत ॥ ९ ॥ कृष्ण कृष्णाप्रमेयात्मन्योगेश जगदीश्वर ॥ वासुदेवाखिलावास सात्वतां प्रवर प्रभो ॥ १० ॥ त्वमात्मा सर्वभूतानामेको ज्योतिरिवे-धसाम् ॥ गृढो गुहाशयः साक्षी महापुरुष ईश्वरः ॥ ११ ॥ आत्मनात्माश्रयः पूर्वं मायया समृजे गुणान् ॥ तैरिदं सत्यसङ्कल्पः सृजस्यत्स्यवसीश्वरः ॥१२॥ स त्वं सूधरभूतानां दैत्यप्रमथरक्षसाम् ॥ अवतीर्णो विनाशाय सेतूनां रक्षणाय च ॥१३॥ दिष्टचा ते निहतो दैत्यो छीछयाऽयं ह्याकृतिः ॥ च्छिन्नरूप । योगेशाचित्यप्रभाव । जगदीश्वर विश्वनियन्तः । वासुदेव सर्वभृतेषु वर्तमान । अखिलावास सर्वस्याश्रय । संप्रति सान्वतां प्रवर श्रेष्ठ । प्रभो सर्वशक्ते ॥१०॥ कथमेवं रूपोऽइमिति चेदत आह । त्वमात्मेति । न हि त्वं जीववत्परिच्छिन्नः किंतु सर्वभूतानामांतर एकोऽनुस्यृत आत्मा। अन्तरस्यृतत्वे दृष्टांतः । एधसां काष्टानामंतज्योंतिरिवेति । भृतेषु स्थितोऽपि तैर्न दृश्यस इत्या-ह । गृढ इति । अत्र हेतवः । गुहाशयो बुद्धेरप्यांतरः । किंच साक्षी नहि साक्षी दृश्यत इत्यर्थः । अपि च महापुरुषः अतः परिच्छिन्नमितिन ज्ञायस इत्यर्थः । तिहं सर्वातरत्वे कि प्रमाणमत आह । ईश्वर इति । नहीश्वरं विना परतंत्राणां जीवानां प्रवृत्तिर्घटत इत्य<sup>ि</sup>ः ॥११॥ अहमीश्वरोऽन्यत्सर्वमीशितव्यमित्येतदेव कुत इत्यत आह । आत्मनेति । साधनांतरिनरपेन्न एवात्माश्रयः स्वतन्त्रः मायया शक्त्या भवान् गुणान्सुजे सृष्टवान् । तैः सृष्टिर्गुणैरिदं विश्वं सुजिस संहरस्यविस पालयिस । नतु सृष्टवादिक्रिया पट्कारकसाध्येव दृष्टेत्याह । सत्यसंकल्य इति । निह संकल्पंकसाध्ये बहिःसाधनापेचेति भावः । अतस्त्वमीश्वर इत्युपसंहारः ॥१२॥ प्रस्तुतमाह । स त्विमिति । अधरभूतानां भ्रुवं घरंतीति भृधरा राजानस्तद्भाणाम् ॥१३॥१४॥ परश्वोऽहनीति । अधैवाकूर

श्रीधरा

अ०२५

गिष्द्रा

एष्यित श्वो मथुरां गंताऽसि परश्वशाणूरादीश्व त्वया निहतान् द्रच्यतीति सिद्धविन्नर्देशो विज्ञापनप्रकारविशेषः ॥ १५ ॥ तस्यानु तदनंतरम् । शंखादीनाम् । शंखः पंचजनः । वधं द्रच्यामीति शोषः । मार्वि निर्देशमात्रमेतन्त्र त्वानंतर्यं विवक्षितम् ॥१६॥१७॥ भार्ययाजाम्बवंत्या सह । स्वधामतो महाकालपुरात् ॥१८॥ १९ ॥ द्वारकामावसन् द्वारकायां वसन् । कर्ता करिष्यति ॥२०॥ अग्रुष्य विश्वस्य भूभारस्य वा ॥२१॥ एवं विज्ञाप्य कृताभिनंदनं भगवंतं नमस्यति द्वयेन । विशुद्धविज्ञानधनमिति । केवलं ज्ञानैकमूर्तिम् । अतएव स्वसंस्थया स्वस्यकृत्यते सम्यविस्थत्येव परमानंद- स्वया सम्यगाप्ताः सर्वेऽथी येन तम् । आप्तकामतोक्ता सत्यसंकल्पतामाह । अमोधवांद्धितमिति । ननु वांछा चेदस्तितहिं दुनिवारा संस्वतिरत आह । स्वतेजसेति । चिच्छवस्या नित्यनिवृत्तो माया-

यस्य हेषितसंत्रस्तास्त्यजंत्यनिमिषा दिवम् ॥१४॥ चाणूरं मुष्टिकं चैव मल्लानन्यांश्र हस्तिनम् ॥ कंसं च निहतं द्रच्ये परश्वो-इनि ते विभो ॥१५॥ तस्यानुशंखयवनमुराणां नरकस्य च ॥ पारिजातापहरणिमंद्रस्य च पराजयम् ॥ १६ ॥ उद्घाहं वीरकन्यानां वीर्यशुल्कादिल्ज्ञणम् ॥ नृगस्य मोक्षणं पापाद्द्यारकायां जगत्वते ॥ १७ ॥ स्यमंतकस्य च मणेरादानं सह भार्यया ॥ मृतपुत्रप्रदानं च ब्राह्मणस्य स्वधामतः ॥ १८ ॥ पोण्ड्रकस्य वधं पश्चात्काशिपुर्याश्र दीपनम् ॥ दंतवकस्य निधनं चैद्यस्य च महाक्रतौ ॥ १९ ॥ यानि चान्यानि वीर्याणि द्वारकामावसन्भवान् ॥ कर्ता द्वन्याम्यहं तानि गेयानि कविभिर्भुवि ॥ २० ॥ अथ ते कालुरूपस्य ज्ञपिष्णोरमुष्य वे ॥ अश्वौहिणीनां निधनं द्वन्याम्यर्जुनसारथेः ॥२१॥ विशुद्धविज्ञान्यन्यनं स्वसंस्थया समाप्तसर्वार्थमपोघवांद्वितम् ॥ स्वतेजसा नित्यनिवृत्तमायागुणप्रवाहं भगवंतमीमिहि ॥ २२ ॥ त्वामीश्वरं स्वाश्रयमात्ममायया विनिमिताशेपविशेषकल्पनम् ॥ कीर्डार्थमद्यात्तमनुष्यविग्रहं नतोऽस्मि धुर्यं यदुवृष्णिसात्वताम् ॥ २३ ॥ श्रीश्चक उवाच ॥ एवं यदुपतिं कृष्णं भागवत्वत्रयो मुनिः ॥ प्रणिपत्याभ्यनुज्ञातो ययो तद्दर्शनोत्सवः ॥२४॥ भगवानि गोविंदो हत्वा केशिनमाहवे ॥ पश्चनपाल्यत्पालैः प्रीतेर्वज्ञस्रवावहः ॥ २५ ॥ एकदा ते पशूनपाल्यत्याते। द्विसानुषु ॥ चकुनिद्यायनक्रीडाश्चोरपालपदेशतः ॥२६॥ तत्रासन्कतिचिवोराः पालाश्च किविननृप ॥ मेषायिताश्च तत्रैके विज्ञहुरकुतोभयाः ॥ २७ ॥ मयपुत्रो महामायो व्योमो गोपाल्यवेषभृक् ॥ मेषायितानपोवाह प्रायश्चोरायितो बहुन् ॥ २८ ॥ गिरिदर्यां विनिक्षिप्य नीतं नीतं महासुरः ॥ शिल्या पिद्धे द्वारं चतुःपंचावशेषिताः ॥ २९ ॥ तस्य तत्कर्म विज्ञाय कृष्णः शरणदः सताम् ॥

कार्यरूपो गुणप्रवाहो यस्मात्तम् । अतो भगवंतं निरितशयैश्वर्यमीमिह शरणं अजेमेति ॥२२॥ नतु त्रिकालज्ञस्त्वं कथं मत्प्रपंचं न जानासि । जानासि चेत्कथमगुणप्रवाहं अवीपि तत्राह । त्वामिति । ईश्वरमन्यस्य वशियतारं स्वाश्रयमन्यस्यावशमत आत्ममायया आत्माधीनया मायया विनिर्मिता अशेषविशेषा महदाद्या यादवादिरूपा वा कन्पना येन तं धुर्य श्रेष्ठं नतोऽस्मीति ॥२३॥२४॥२५॥ नतु नारदेन न्योमवधो न दष्टस्तत्कथं न्योमवधप्रसिक्तिरिति तत्रोच्यते । प्रातरेव केशिवधानंतरं नारदेनोक्तमंगीकृत्य पुनस्तथैव पश्चन्यालयता न्योमो हतः। यदा । न्योमवधा पूर्वमेव श्वोऽपि वेषधारिवधप्रसंगादत्रोच्यत हति द्रष्टन्यम् । केचित्रुनः शंखचूडवधात्पूर्वमेव पठंति च । तमाह । एकदेति ॥ २६ ॥ २७ ॥ मेषायितान्मेषवदाचरितान्स्वयं चोरवदावरितः सम्बपोवाहापकृष्य निनाय

1.491

॥ २८ ॥ पिदधे स्नादितवान् ॥२९॥ शरणद आश्रयप्रदः । इतिः सिंह इव ॥ ३० ॥ ३१ ॥ पश्चमारं पश्चमारो यथा भवति तथा । अनिःश्वासमित्यर्थः ॥ ३२ ॥ भ्रुवि गोपैः स्तुयमान उपरि वैमानिकैर्देवैरिति ॥ ३३ ॥ इति दशमे सप्तविंशोऽध्यायः ॥३७॥ अष्टविंशे यथा ध्यायसकरो गोकुलं गतः ॥ तथैव रामकृष्णाभ्यां गृहं नीत्वा सुसन्कृतः॥ १ ॥ प्रातः केशिवघे वृत्ते द्वाद्वयां निर्भते मुनौ ॥ ततो व्योमे इतेऽक्ररः सायं गोक्रलमागमत् ॥२॥ तदेवं नारदेन कंसवधादिकार्ये विज्ञापिते श्रीकृष्णो मथुगं गंतुमुखतो वर्तते तदाऽक्रराऽपि गोक्रलमागमदित्याह । अक्र्रोऽपीति ॥ १ ॥ २ ॥ अपिः संभावनायाम् । अईते योग्याय ॥ ३ ॥ स्वस्य कृष्णस्य द्शॅनेऽसंभवमाशंक्य पुनः संभावयति । ममैत्रदिति द्वयेन । विषयात्मनो विषयाविष्टचित्तस्य । श्रद्राज्जनम् यस्य तस्य बक्षकीतेनं वेदोचारणं यथेति ॥ ४ ॥ यद्वा । मैवं किं त्वधमस्य नीचस्यापि मम स्यादेव । क्कत इत्यत आह । हियमाणः कालनद्येति । अयं भावः । यथा नद्या दियमाणानां तृणादीनां मध्ये किंचि-गोपान्नयंतं जग्राह वृकं हरिरिवोजसा ॥ ३० ॥ स निजं रूपमास्थाय गिरींद्रसदृशं वली ॥ इच्छन्विमोक्तमात्मानं नाशकोदुग्रहणातुरः ॥३१॥ तं निगृह्याच्युतो दोभ्यां पातियत्वा महीतले ॥ पश्यतां दिवि देवानां पशुमारममारयत् ॥ ३२ ॥ गुहापिधानं निर्मिद्य गोपान्निःसार्य कृच्छतः ॥ स्तू-यमानः सुरैगोंपैः प्रविवेश स्वगोकुलम् ॥ ३३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे व्योमासुरवधो नाम सप्तत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ श्रीशक उवाच ॥ अकरोऽपि च तां रात्रिं मधुपुर्यां महामतिः ॥ उषित्वा रथमास्थाय प्रययो नंदगोकुलम् ॥१॥ गच्छन्पथि महाभागो भगवत्यंबुजे-क्षणे ॥ भक्ति परामुपगत एवमेतदचिंतयत् ॥ २ ॥ किं मयाऽऽचरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः ॥ किं वाऽथाप्यर्हते दत्तं यदुद्रच्याम्यद्य केशवम् ॥३॥ ममैतदुद्र्छभं मन्य उत्तमश्लोकदर्शनम् ॥ विषयात्मनो यथा ब्रह्मकीर्तनं शुद्रजन्मनः ॥ ४ ॥ मैवं ममाधमस्यापि स्यादेवाच्युतदर्शनम् ॥ हियमाणः कालनेचा कचित्तरति कश्चन ॥ ५ ॥ ममाचामंगलं नष्टं फलवांश्रीव मे भवः ॥ यत्रमस्ये भगवतो योगिध्येयांत्रिपंकजम् ॥ ६ ॥ कंमो बनाचाकृत मेऽत्यनुग्रहं द्रच्येंऽघिपद्मं प्रहितोऽमुना हरेः ॥ कृतावतारस्य दुरत्ययं तमः पूर्वेऽतरन्यन्नखमण्डलित्वा ॥ ७ ॥ यद्चितं ब्रह्ममवादिभिः सुरैः श्रिया च देव्या मुनिभिः ससात्वतैः ॥ गोचारणायानुचरैश्वरद्वने यद्गोपिकानां कुचकुंकुमांकितम् ॥ ८ ॥ द्रच्यामि नूनं सुकपोलनासिकं स्मितावलोकारुण-कञ्जलोचनम् ॥ मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगाः ॥९॥ अप्यद्य विष्णोर्मनुजत्वमीयुपो भारावताराय भूवो निजेच्छया ॥ स्कदाचित्तरति कूलं प्राप्ताति तथा कर्मवशेन कालेन हिपमाणानां जीवानामपि मध्ये कश्चित्तरेदिति संभवतीति ॥५॥ अतोऽनया प्रवृत्त्येव ममामंगलं ध्रुवं नष्टमेवेति ज्ञायते । भवो जन्म च सफलं जातमिति । यद्यतो नमस्करिष्यामि ॥ ६ ॥ अमंगलनाशे ख्चकांतरमाइ । कंस इति । वतेत्याश्रर्ये । अतिखलः कंसोऽपि ममात्यंतमनुग्रहं कृतवान् । यतोऽप्रना कंसेन प्रहितो हरेरंघिपबं द्रच्ये द्रच्यामीति । पूर्वें अम्बरीषाद्यस्तमः संसारमतरंस्तीर्णाः ॥७॥ अंध्रिपद्यं विभावयति । यदिति । ब्रह्मादिश्वर्र्यिति परमैश्वर्यमाह । श्रिया चेति सीभाग्यातिश्यम् । स्निभिर्भक्तिसिहतैरिति परम-पुरुषार्थत्वम् । गोचारणायेति कृपाछुत्वम् । यद्गोपिकानामिति प्रेममात्रसुलभत्वम् ॥८॥ मनोरथांतरं करोति । द्रच्यामीति । शोभमानौ कपोलौनासिका च यस्मिस्तत् । स्मितसहितोऽवलोको यस्मिन् अरुणकंजवद्योचने यस्मिन् तच तच मुखम्। गुडालकावृतं वक्केशावृतम्। तदानीमेव शुभस्चकं दृष्टातिहृष्यन्नाहः। प्रदक्षिणमिति ॥ ९ ॥ पुनरप्यन्यचितयति । अप्यद्येति । ईयुपः प्राप्त-

श्रीधरी

203/

1,4911

वतः । लावण्यस्य धामाश्रयस्तस्य विष्णोः । यद्वा । विष्णोलीवण्ययुक्तं यद्धाम वपुस्तस्य उपलंभनं दर्शनं भविता भविष्यति । अपि यद्येवं स्यात्तर्हिं मह्यं मम दशो लोचनस्य फलं न स्यादिति न अपितु स्यादेवेत्यर्थः । १०॥ य ईक्षितेत्यादिचतुर्भिः कालापकम् । तत्रैवं शंका । नन्यस्मदादिव देवमोक्तत्वकर्तृत्वादिधमैंस्तत्र तत्र प्रतीयमानस्य कथं विष्णुत्विमतीमां शंकां श्लोकत्रयेणापाकुर्व-अतुर्थेन तमहं द्रच्यामीति मनोरथं करोति । तथाहि। य ईश्वितेति।असत्सतोः कार्यकारणयोगीश्वितापि क्षणमात्रकर्ताऽप्यहं रहितोऽहंकारहीनः । तथाऽपास्ततमोभिदाश्रमः तमः स्वाज्ञानं ततो भिदा मेदरततो भ्रमोऽभिनिवेशादिः अपास्ता अपाकृतास्तम आदयो यस्मिन्सः। कुत एतत्तत्राह । स्वतेजसा चिच्छक्त्या नित्यस्वरूपसाक्षात्कारेण। तथापि स्वमायया स्वाधीनया मायया तदीश्रया तस्यै-वेक्षया प्राणाक्षधीभिः सिंहतैरात्मनात्मनि स्वस्मिन्नेव रचितैर्जीवैः सदनेषु वृंदावनतरुषु गोपीगृहेषु च लीलया कर्माणि कुर्वन्सक्तवदभीयते आभिमुख्येन प्रतीयते ॥११॥ ननु सर्वधाऽहंकारादिर-हितस्यात्मारामस्य लीलाऽपि कृत इत्याशंक्य वरानुग्रहार्थेत्याशयेनाह । यस्येति । अखिलान्यखिलस्य वा अमीवानि पापानि व्नंतीत्यखिलामीवहानि तैः । तथा सुमंगलैः शोमनानि मंगलानि येभ्यस्तै:।गुणाः करुणादयः कर्माणि जन्मानि च तैर्विमश्रा युक्ता वाचो जगत्प्राणंति जीवयंति शुम्भंति शोभयंति पुनंति पवित्रयंति ।व्यतिरेकमाह।या इति। तैर्विरक्तारहितास्तास्त स्वलंकता लावण्यधाम्नो भवितोपलंभनं मह्यं न न स्यात्फलमञ्जसा दृशः ॥ १० ॥ य इक्षिताऽहंरहितोऽप्यसत्सतोः स्वतेजसाऽपास्ततमोभिदाभ्रमः ॥ स्वमाय-याऽऽत्मन्नचितस्तदीक्षया प्राणाक्षधीभिः सदनेष्वभीयते ॥११॥ यस्याखिलामीवहभिः सुमंगलैर्वाचो विमिश्रा गुणकर्मजन्मभिः॥ प्राणंति शुंभंति पुनंति वै जगद्यास्तद्विरकाः शवशोभना मताः ॥१२॥ स चावतीर्णः किल सात्वतान्वये स्वसेतुपालामरवर्यशर्मऋत् ॥ यशो वितन्वन्त्रज आस्त ईश्वरो गा-यंति देवा यदशेषमंगलम् ॥१३॥ तंत्वद्य नृनं महतां गतिं गुरुं त्रेलोक्यकांतं दृशिमन्महोत्सवम् ॥ रूपं द्धानं श्रिय ईप्सितास्पदं द्रच्ये ममासन्तुषसः सुदर्शनाः ॥ १४ ॥ अथावरूढः सपदीशयो रथात्प्रधानपुंसोश्ररणं स्वलब्धये ॥ धिया धृतं योगिभिरप्यहं ध्रुवं नमस्य आभ्यां च सखीन्वनौकसः ॥ १५॥ अप्यंत्रिमुले पतितस्य मे विभुः शिरस्यधास्यन्निजहस्तपंकजम् ॥ दत्ताभयं कालभुजंगरंहसा प्रोद्वेजितानां शरणैषिणां नृणाम् ॥ १६॥ समर्हणं यत्र निधाय कौशिकस्तथा बलिश्चाप जगत्त्रयेंद्रताम् ॥ यद्वा विहारे त्रजयोषितां श्रमं स्परींन सौगन्धिकगन्ध्यपानुदत् ॥१७॥ न मय्युपेष्य-अपि वस्ताद्यलंकृतश्ववच्छोभमाना मताः सतां संमताः ॥ १२ ॥ स्वयंरचितान्सेतृन्वणिश्रमधर्मान्पालयताममरवर्याणां सुखकर्ता सम्वतिणिः यद्यशो लोका गायन्ति ॥ १३ ॥ त्रैलोक्ये एकमेव कांतम् । द्यार्थिष्टिस्तद्वतां महानुत्सवो यस्मात् । यद्वा । महानुत्सव एव । अतएव श्रिय ईप्सितमास्पदमेवंभृतं रूपं श्रीमृतिं द्धानं तमीश्वरं द्रच्यामीति । अत्र लिंगम् । उपसः प्रमातसमयाः । सुदर्शनाः शुभदर्शनाः सुखं प्रभावा रजन्यः शुभग्रचिका बभुव्यरित्यर्थः ॥ १४ ॥ किंच । अथ दर्शनानंतरं सर्पाद तत्क्षणमेव रथादवतीर्णः सन्प्रधानयोः पुरुषयो रामकृष्णयोश्वरणं योगिमिन रप्यात्मलाभाय केवलं धियैव धतं साक्षादहं नमस्यामि । आभ्यां सहानयोः सखीन् गोषांश्च नमस्यामीति ॥ १५ ॥ किंच अपीति । अधास्यत् धास्यति । तद्विभावयति दत्ताभयमिति सार्धेन ॥ १६ ॥ विल्ना तावरपदत्रयपरिमितभूदानसमये तस्य इस्ते उदकं निहितम् । कौशिक इन्द्रस्तेनापि कदाचितिकचिनिहितमिति ज्ञातन्यम् । मुप्तश्चणां संसारभयनिवतकं सकामानामम्युद्यप्रदं चेत्युक्तमनुरकानां परमसुखदं चेत्याह । यदा । वाशब्दो विवकें । विहारे रांसकांडायाम् । सीगांधकस्य गंध इव गंधो यस्य तत्सागांधकगांध ॥ १७ ॥

114611

एवं परमानुग्रहं संभाव्य पुनश्च्यसंमवमाशंक्य परिइरति । न मयीति । यद्यप्यहं वंसेन प्रदितोऽतन्तस्य दृतस्तथापि मय्यरेश्यमिति बुद्धं नोपैध्यति न करिष्यतीत्यर्थः । यतो विश्वदक् सर्वज्ञोऽतो मम चेतसोऽन्तस बहिस यदीहितं चेष्टितमेतदाः चेत्रझोऽन्तर्यामी नित्यझानेनेक्षते । अयं भावः । चेतसो बहिरेवं कंसमनुवर्तेऽतस्तु कृष्णमेव तदेतदसी हृदि स्थितो जानावीति। यदा। एतस्य जगत इंहितमिति ॥१८॥ अपि यद्यं घिमुले चरणोपांतेऽवहितं संयतं कृपामृतेनार्द्रया दशा मामीक्षिता द्रच्यति तर्हि सपद्येव विनष्टाखिलकन्मपः परा मुदं वोढा प्राप्स्यामीति ॥ १९ ॥ अथ मां परि-रप्यते आर्लिगिष्यति यदा तदैव मे आत्मा देहस्तीर्थीक्रियतेऽतिपवित्रीकरिष्यते । उच्छकिति श्रयो भविष्यति । अतो देहात् ॥२०॥ ततो भोस्तातेति । तदा जन्ममृतः सफलजन्मानः । अन्यथा तक्षनमैव न भवतीत्याह । महीयसेति । महीयसा श्रीकृष्णेन योऽनाहतोऽमुष्य तस्य जंतोस्तज्जनम धिक् ॥२१॥ ननु सुहृदादिषु परिष्वंगसंप्रदनादयो जीवधर्माः कथमीश्वरे संगच्छंतेऽत आह । न तस्येति । दियतः प्रियस्ति दियतः प्रियस्ति दिप्ति । दियतः प्रियस्ति हिप्ति । दिपतः प्रियस्ति । दिपतः प्रियस्ति हिप्ति । दिपतः प्रियस्ति हिप्ति । दिपतः प्रियस्ति हिपतः । दिपतः प्रियस्ति हिपतः । दिपतः प्रियस्ति । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपतः । दिपत त्यरिबुद्धिमच्युतः वंसस्य दूतः प्रहितोऽपि विश्वहक् ॥ योऽन्तर्वहिश्चेतस एतदीहितं चेत्रज्ञ ईच्चत्यमलेन चचुपा ॥ १८ ॥ अप्यंत्रिमुलेऽविहतं कृपांजिलं मामीक्षिता सिमतमार्द्रया देशा ॥ सपद्यपध्वस्तसमस्तिकिल्विषो वोढा सुदं वीतिविशंक ऊर्जितास् ॥ १९ ॥ सुहत्तमं ज्ञातिमनन्यदेवतं दोभ्यां बृहद्भयां परिरप्स्यते अथ माम् ॥ आत्मा हि तीर्थी क्रियते तदैव मे वन्धश्च कर्मात्मक उच्छ्वसित्यतः ॥ २० ॥ त्रव्धांगसङ्गं प्रणतं कृताञ्चितं मां वच्यते अक्र ततेत्युरुश्रवाः ॥ तदा वयं जन्मभृतो महीयसो नैवादतो यो धिगमुष्य जन्म तत् ॥ २१ ॥ न तस्य कश्चिद्यितः सहत्तमो न चापियो द्वेष्य उपेच्य एव वा ॥ तथापि भक्तान्भजते यथा तथा सुरहुमो यद्वदुपाश्रितोऽर्थदः ॥२२॥ किंचाग्रजो माऽवनतं यद्त्तमः समयन्परिष्वज्य गृहीतमञ्जली ॥ गृहं प्रवेश्याधसमस्तसःकृतं संप्रचयते वंसकृतं स्ववन्धुषु ॥२३॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति संचितयनकृष्णं श्रफलकृतनयोऽध्विन ॥ स्थेन गोकुलं प्राप्तः सूर्यश्चास्तगिरिं नुप ॥ २४ ॥ पदानि तस्याखिललोकपालकिरीटजुष्टामलपादरेणोः ॥ ददर्श गोष्ठे क्षितिकौतकानि विलक्षितान्यन्ज-यवांकुशाद्यः ॥ २५ ॥ तद्दर्शनाह्मादविवृद्धसंभ्रमः प्रेम्णोर्धरोमा अभकलाकुलेचणः ॥ स्थादवस्कन्द्य स तेष्वचेष्टत प्रभोरमून्यं विरजांस्यहो इति ॥२६॥ देहंभृतामियानथीं हित्वा दंभं भियं शुचम् ॥ संदेशाद्यो हरेलिङ्गदर्शनश्रवणादिभिः ॥ २७ ॥ ददर्श कृष्णं रामं च त्रजे गोदोहनं गतौ ॥ पीतनी-ये यथा मां प्रपद्यंते तांस्तथैव भजाम्यहमिति भगवद्यचनात् । अविपमसन्वेऽपि भक्तम्य एव फलं ददातीत्यत्र दृष्टांतः । यद्वत्तुरद्धम इति ॥२२॥ यो मयांजलिः करिष्यते तस्मिन्नेवांजलौ गृहीतं माम् । आप्तानि समस्तान्यर्घादिसत्कतानि येन तं माम् ॥२३॥ स तु मार्गमपि न वेद तथापि रथेन प्राप्त इति ॥ २४ ॥ अखिलैलोंकपालैः किरीटेषु जुष्टा अमलाः पादरेणयो यस्य तस्य । श्वितिकौ-तुकानि क्षितेरलंकाररूपाणि ॥२५॥ तद्दर्शनेन य आह्वादस्तेन विशुद्धः संभ्रमो यस्य सः । प्रेम्णा ऊर्ध्वाणि रोमाणि यस्य सः अश्रुणां कलाभिलेंशैराकुले ईश्रणे यस्य सः । अवस्कंद्यावप्कुत्य तेषु सोऽक्ररः अचेष्टत व्यल्जठत् । अहो इति दुर्लभतां भावयन् ॥ २६ ॥ ननु किमर्थमेवं व्यल्जठत । नास्ति प्रेमसंग्रमे फलोदेश इत्याह । देहंभृतामिति । देहंभाजामेतावानेव पुरुषार्थः कंपस्य संदेशादारम्य हरेलिङ्गदर्शनश्रवणादिभियोऽयमक्रूरस्य वर्णित इति । संदेश आद्यो यस्यार्थस्य स यावानक्रूरस्य जात इति वा ॥२७॥ ततः कृष्णं रामं च ददर्श । गावो दुद्यन्तेऽस्मिन्निति गोदोहनं

श्रीधरी

W-31

उत्स्थानं गती प्राप्ती ।।२८॥२९॥ अनुक्रोशोऽनुकंपा तदिलसितिस्मतयुक्तमीक्षणं ययोस्तौ ॥ ३०॥ उदारा रुचिरा क्रीडा ययोस्तौ । स्विनणौ रत्नस्मिरलंकृतौ ॥ ३१ ॥ प्रधानमृतौ पुरुषौ प्रकृतिपुरुषात्मकौ वा। कुतः आद्यौ । तदिप कुतः जगद्वेत् । अतएब जगत्विती । विपरीतो वा चतुणौ पदानां हेतुहेतुमद्भावः । जगत्यर्थे पृथिन्या मारापनयनाय स्वांशेन मृतिमेदेन बलकेश्वौ संताववतीणौ ॥ ३२ ॥ स्वप्रभया विगतिमिरा दिशः कुर्वाणौ । कनकाचितौ सुवर्णन्याप्ताविति सालंकारयोः शैलसादृश्याधिकुक्तम् ॥३३॥३४॥ भगवद्र्यनाह्वादेन यद्वाष्पं तेन पर्याकुले ईक्षणे यस्य सः। द्वाख्यानेऽकृरोऽहं नमस्करोभीति कथने नाशक्रोत्॥३५॥ अभिप्रत्याकृरोऽयमेतद्र्यमागत इति ज्ञात्वा कंसहननसामर्थ्यं द्योतयन्त्रिव रथांगेन चक्रे-

लांबरधरो शरदंबुरुहेक्षणो ॥२८॥ किशोरो श्यामलखेतो श्रीनिकेतो बृहद्भुजो ॥ सुमुखो सुंदरवरो बालद्विरदिवक्रमो ॥२९॥ ध्वजवब्रांकुशांभोजेश्रिहितैरं विभिन्न ॥ शोभयंतो महात्मानावनुको शिक्मित्र लागे ॥ ३०॥ उदाररु चिर्क हि सिंग्वणो वनमालिनो ॥ पुण्यगंधानुलिसांगो स्नातो विरजवाससो ॥ ३१ ॥ प्रधानपुरुषावाद्यो जगदेतू जगत्पती ॥ अवतीणों जगत्यथें स्वांशेन बलकेशवो ॥ ३२ ॥ दिशो वितिमिरा राजन्कुर्वाणो प्रभया स्वया ॥ यथा मारकतः शेलो रोप्यश्च कनकाचितो ॥३३॥ रथात्तूर्णमवप्तुत्य सोऽक्रूरः स्नेहिविह्वलः ॥ प्रपात चरणोपांत दंडवद्रामकृष्णयोः ॥३४॥ भगवह र्शनाहादवाष्प्रपर्याकुलेक्षणः ॥ पुलकाचितांग औत्वंत्र्यचात्स्वाख्याने नाशकन्तृ ॥ ३५॥ भगवांस्तमिभिन्त्य रथांगांकितपाणिना ॥ परिरेभेऽभ्युपाकृष्य पीतः प्रणतवत्सलः ॥ ३६ ॥ संकर्षणश्च प्रणतमुपग्रह्य महामनाः ॥ गृहीत्वा पाणिना पाणी अनयत्सानुजो गृहस् ॥ ३७ ॥ पृष्टुाऽथ स्वागतं तस्मे निवेद्य च वरासनम् ॥ प्रक्षाल्य विधिवत्पादो मधुपर्कार्हणमाहरत् ॥ ३८ ॥ निवेद्य गां चातिथये संवाह्य श्रांतमाहतः ॥ अन्नं बहुगुणं मेध्यं श्रद्धयोपाहरहिभुः ॥ ३९ ॥ तस्मे भुक्तवते पीत्या रामः परमधर्मवित् ॥ मुखवासौर्गधमाल्योः परा प्रीति व्यधात्पुनः ॥ ४० ॥ पप्रच्च सत्कृतं नंदः कथं स्थ निरनुग्रहे ॥ कसे जीवति दाशार्ह सोनपाला इवावयः ॥ ४१॥ योऽवधीत्स्वस्वसुस्तोकान्कोशंत्या असुतृप्खलः ॥ कि नु स्विन्त्र्यानां वः कुशलं विमुशामहे ॥ १२॥ इत्थं सुनृतया वाचा नंदेन सुसभाजितः ॥ अक्रूरः परिपृष्टेन जहावध्वपरिश्रमम् ॥ १३॥ इति श्रीमद्भागवते महाप्राणे दशमस्वधे पूर्वाधें अक्रुरागमनं नामाष्टविर्वत्यायः ॥ ३८॥ श्रीष्ठक उवाच ॥ सुखोपविष्टः पर्यके रामकृष्णोरुमानितः ॥ लेभे मनोरथान्स-

णांकितो यः पणिस्तेनाम्युपाकृष्य तमालिंगितवान् ॥ ३६ ॥ पाणी अंजलिरुपेण संहतावेव गृहीत्वा ॥ ३७ ॥ मधुपर्क एवाईणं तस्मिन्वा यदुचितमईणमाइरत् । आनीय समर्पितवानित्यर्थः ॥ ३८ ॥ ३८ ॥ ३८ ॥ ३८ ॥ ३८ ॥ सत्कृतं संमानितम् । निरनुप्रहेऽकृरे कथं केन प्रकारेण स्थ जीवयेत्यर्थः । सौनः पशुघाती स एव पालको येषामवीनां मेषाणां त इव तत्तुम्या इत्यर्थः ॥ ४१॥ निरनु-प्रहतामाइ । योऽवधीदिति । तोकान् तोकानि । असुतृप् असनेव तर्पयित यः अतः खलः । तस्य कंसस्य प्रजानाम् ॥ हे अकृर ! एषां जीवनमात्रमपि दुर्लभं तेषां वः कि नु कुशलं विचारयाम इति ॥ ४२ ॥ मधुरया वाचा इत्थं सत्कृतः । तथैव वाचा परिपृष्टेन प्रश्नेन । अध्वपरिश्रमं संसारश्रमम् ॥ ४३॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कंधे पूर्वार्धे टीकायामष्टित्रशत्तमोऽष्यायः ॥ ३८॥ नवित्रशे

ं हो ें

**18**.3° 5.

पुरी गच्छन्यच्युते गोपिकोक्तयः ॥ अकृरेणाय कालिंद्यां विष्णुलोकस्य दर्शनम् ॥१॥ भक्तानां मनोरथाः सत्या मर्वतिति द्योतयन्नाह । सुखोपविष्ट इति । रामकृष्णास्यामुरु अधिकं मानितः ॥१॥ ॥२॥३॥ हे तात हे सौस्य ! स्वागतं यथा तथा आगतः । स्वज्ञातिबंधूनां स्वे सहदः ज्ञातयः सिपंडाः वंधवोऽिवडाः संबंधिनः तेपामिति किमनमीवमपापमदुःखं सुखमिति यावत् । अनामय-मारोग्यम् ॥४॥ एवं प्रश्लोऽिष मम नातिसंगत इत्याह । कि न्विति । अंग हे अकृर ! एच्छे एच्छामि । नोऽस्माकं कुलस्यामये रोगे नो मातुल इति नाम यस्य तिमन् । न स्वानां ज्ञातीनां तस्य प्रजास च ॥ ५ ॥ अस्मद्रमित्रमित्तम् ॥ वृजिनं दुःखम् । आर्ययोनिरपाधयोः यद्वेतायेिद्यमेव हेतुस्तरमात् ॥६॥ हे सौस्य ! स्वानां वो दर्शनमद्य मम संजानं तिहृष्ट्या मह्रम् ॥ ७ ॥ माधवो मधोवंशजः ॥ ८ ॥ यो धनुर्मखच्छवा संदेशो यस्य । यद्वे चाणूरादिभिर्घातनार्थम्। अस्य कृष्णस्य पुरतो वर्णयामास । स्वजन्म कृष्णजन्म । आनकदुंदुमेः सकाशात् ॥९॥ विज्ञज्ञतु-

विन्पिथ यान्स चकार ह ॥ १ ॥ किमलभ्यं भगवित प्रसन्ने श्रीनिकेतने ॥ तथापि तत्परा राजन्य हि वांबंति किंचन ॥ २ ॥ सायंतनाशनं कृत्वा भगवान्देवकीसुतः ॥ सहत्सु वृत्तं कंसस्य पप्रच्छान्यचिकीपितम् ॥ ३ ॥ श्रीभगवानुवान ॥ तात सोम्यागतः कचित्स्वागतं भद्रमस्तु वः ॥ अपि खज्ञातिबंधनामनभीवमनामयम् ॥ ४ ॥ किं नु नः कुशलं पृच्छे एथमाने कुलामये ॥ वंसे मातुलनाम्न्यंग स्वानां नस्तत्प्रजासु च ॥ ५ ॥ अहो अस्मद्रभूद्रभूरि पित्रोर्चुजिनमार्ययोः ॥ यद्धेतोः पुत्रमरणं यद्धेतोर्बन्धनं तयोः ॥ ६ ॥ दिष्टचाञ्च दर्शनं स्वानां महां वः सोम्य कांत्रितम् ॥ संजातं वर्ण्यतां तात तवागमनकारणम् ॥ ७ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ १९ भगवता सर्वं वर्ण्यामास माधवः ॥ वरानुवंधं यदुषु वसुदेववधोद्यमम् ॥ ८ ॥ यत्संदेशो यद्धं वा दृतः संप्रेषितः स्वयम् ॥ यदुक्तं नारदेनास्य स्वजन्मानकदुंदुभेः ॥ ९ ॥ श्रुत्वाञ्कर्वचः कृष्णो वलश्च परवीरहा ॥ प्रहस्य नंदं पितरं राज्ञादिष्टं विजज्ञतुः ॥१०॥ गोपान्समादिसत्सोऽपि गृह्यतां सर्वगोरसः ॥ उपायनानि गृह्याचं युज्यंतां शक्टानि च ॥११॥ यास्यामः श्री मधुपुरीं दास्यामो नृपते रसान् ॥ द्रद्यामः सुमहत्पर्वं यांति जानपदाः किल ॥ एवमाघोषयत्सत्त्रा नंदगोपः स्वगोकुले ॥ १२ ॥ गोप्यस्ता-स्तदुपश्चत्य वभूवुर्व्यथिता भृशम् ॥ रामकृष्णौ पुरीं नेतुमकूरं व्रजमागतम् ॥ १३ ॥ काश्रित्तत्कृतहृत्तापश्वासम्लानमुखांश्रयः ॥ संसद्कृत्वलयनक्रियं क्षामा।।। विन्तस्तानविनुत्ताहोषवृत्तयः ॥ नाभ्यजानिक्रमं लोकमात्मलोकं गता इव ॥१५॥ स्मरंत्यश्चापराः शोरेरनुराग

विशेषेण ज्ञापयामासतुः ॥१०॥ सोऽपि नंदो गोपान्समादिशत् । वदेव दर्शयति । गृह्यतामित्यादिना । गोरसः श्लीरादिः । उपायनान्युत्तमवस्त्नि ॥११॥ रसान्धृतादीन् । शब्दच्छलेनेदं स्त्रयिति अचिक्तस्यस्य रोगस्य चिकित्सार्थं रसान्दास्याम इति क्षत्रा व्रजरक्षाधिकृतेन । अघोपयत्सर्वतो घोषितवान् ॥ १२ ॥ ताः कृष्णैकजीवना गोप्यस्तत्तदाऽक्र्रमागतस्पश्रुत्येति ॥ १३ ॥ व्यथा- लिगान्याह पंचिमः। काश्चिदिति । तेन श्रवणेन कतो यो हत्तापस्तेन म्लाना सुखश्रीर्यासां ता वभुजुरिति । दुक्लानि च वल्यानि च केशग्रंथयश्च संसंतो दुक्लादयो यासां तथाभूताः काश्चन वभुजुरिति ॥ १४ ॥ तस्य श्रीकृष्णस्यानुद्यानेन निष्वता अशेषाश्च स्वरादिश्वत्यो यासां ता इमं लोकं देहमपि न जानंति स्म सक्ता इवेति ॥ १५ ॥ अपराः स्वियः शोरेगिरः स्मरन्त्यः

श्रीघरो

3038

संग्रमुहुः। कथंभूताः। अनुरागेण यत्स्मतं तेनेरिताः। हृदि स्पृशंतीति हृदिस्पृशो मनोज्ञाः। चित्राणि पदानि यासु ताः ॥ १६ ॥ १७ ॥ विरहेण कातरा विह्वलाः। अच्युते आशयिषयं यासां ताः ॥१८॥ कृष्णसंगति विधाय विघट्टयतीति विधातारं प्रत्येकमाक्रोशंत्य आहुः। अहो इति। मैत्र्याहिताचरणेन प्रणयेन स्नेहेन च अकृतार्थानप्राप्तमोगानिष तान्त्रयुनंश्चि वियोजयसि । तस्मान तव द्या । बालिशोऽपि त्वमित्याहुः। अपार्थकमिति ॥१९॥ विगहितं तवेदं कर्मेत्याहुः। यस्त्वमिति । शोकमपनुद्वीति शोकापनोदः। स चासौ स्मितल्लेश्च मृद्धसस्तेन सुंदरं मुक्दस्य वस्त्रं सकृत्यद्वर्य पुनस्तस्य पारोच्यमदृद्धयां करोष्यतस्तव कृतं कर्माताधु निद्यमित्यर्थः ॥२०॥ किंच दत्तापहारित्वेनातिक्रूरस्त्वमित्याहुः। क्रूरस्वमिति । नन्त्रकूरो हरित नाहिमिति चेदत आहुः। अकृत्यमाल्ययेति । न द्येवं कर्तुमन्यः प्रभवत्यते नामातरेण सम धुवं त्वमेवागतोऽसि । कृष्णं हरामि न गुष्मचन्त्रति चेन्न । येन त्वहत्तेन चक्षुणा मधुद्धिष एकदेशे नेत्रवक्त्रादौ त्वदीयं समग्रं सृष्टिनैपुणमद्राच्म दृष्टवत्यो वयं तच्छुः। अयं भावः। सम सर्व रहस्यमाभिर्जातमित्यक्षेणेव कृष्णं वियोजयस्मानंधीकरोषीति ॥ २१ ॥ विधातारं विहाय परस्परमूचः। न नंदद्यत्रिरित ।

रिमतेरिताः ॥ हिदिस्पृशिश्वत्रपदा गिरः संमुमुहुः स्त्रियः ॥ १६ ॥ गितं सुल्लितां चेष्टां स्त्रिग्धहासावलोकनम् ॥ शोकापहानि नर्माणि प्रोहामचिरतानि च ॥ १७ ॥ चित्रयंत्यो मुकुंदस्य भीता विरहकातराः ॥ समेताः संघशः प्रोचुरश्रुमुख्योऽच्युताशयाः ॥ १८ ॥ गोप्य ऊचुः ॥ अहो विधातरतव न किचिह्या संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः ॥ तांश्राकृतार्थान्वियुनंद्यापार्थकं विकीडितं तेऽर्भक्चेष्टितं यथा ॥ १९ ॥ यस्त्वं प्रदर्शितकुन्तलावृतं मुकुन्दवक्त्रं सुक्पोलमुक्तसम् ॥ शोकापनोदिस्मतशैलसुंदरं करोषि पारोच्यमसाधु ते कृतम् ॥२०॥ क्र्रस्त्वमकृग्समास्यया स्म नश्रचिहिं दत्तं हरसे वताज्ञवत् ॥ येनैकदेशेऽखिलसर्गसौष्ठवं त्वदीयमद्राद्म वयं मधुद्धिषः ॥ २१ ॥ न नंदसूनुः क्षणभंगसौहदः समीचसे नः स्वकृत्तातुरा वत् ॥ विहाय गेहानस्वजनानसुतानपतींरतहास्यमद्भोपगता नविष्रयः ॥ २२ ॥ सुखं प्रभाता रजनीयमाशिषः सत्या वभृवुः पुरयोषितां प्रवम् ॥ याः संप्रविष्टस्य मुखं व्रजस्पतेः पास्यंत्यांगोत्किलितस्मितासवम् ॥ २३ ॥ तासां मुकुन्दो मधुमंजुभाषितैर्गृहीतिचित्तः परवान्मनस्वयपि ॥ क्यं पुनर्नः प्रतियास्यतेऽबला व्राम्याः सलज्जित्तिमत्तिविभ्रमेर्श्वमत् ॥ २४ ॥ अद्य प्रुवं तत्र हशो भविष्यते दाशार्हभोजांधकवृष्णसात्वताम् ॥ महोत्सवः

बतेति खेदे। क्षणमंगमस्थिरं सौहृदं यस्य सः। गृहादीन्विहायाद्धाः साक्षाचस्यैव दास्यग्रुपगताः स्वकृतातुरास्तरकृतेनैव स्मितादिना परवशा अपि नोऽस्मान समीक्षते। नवं नवं प्रियं यस्य सः। अत एनं निवारयाम इति भावः।।२२।। सेर्ध्यमुद्धः। मुखं प्रभातेति। व्रजस्पतेः श्रीकृष्णस्य मुखं पास्यंत्यादरेण द्रच्यंति। कथंभृतम्। अपांगेन नेत्रप्रांतेनोत्कलितमुज्जुं भितं स्मितमेवासवो रसो यस्मिस्तत्। यहा अपांगोत्कलितिस्मितेनासवरूपं यन्मृखम्। तत्रश्र पानं मुख्यमेव संभावयंति।।२३।।नजु द्वित्राणि दिनानि तथा भवतु नाम तयाप्यस्मत्स्नेहाकृष्टः पित्रादिभिश्व परावर्तित आगमिष्यतीत्पाशंक्याहुः। हे अवलास्तासां मधुवनमं जिम्मावित्रिकं वित्रात्वासां सल्वित्रात्वासां सल्वित्रात्वासां सल्वित्रात्वासां सल्वित्रात्वासां सल्वित्रात्वासां सल्वे वित्रात्वासां सल्वे वित्रात्वासां अस्मित्रात्वासां स्वत्रात्वास्यते प्रत्येव्यात्व कथंविदित्यर्थः।।२४।। किच। अस्मदुत्सवभाकोऽन्य एवाद्य भविष्यंतीत्याहुः। अद्योति। तत्र पुरे दाशार्हादीनां दशो दृष्टमहानुत्सवो भविष्यते । ये देवकी-

1100

सुतं द्रच्यंति तथा ये चाष्विन गच्छंतं द्रच्यंति तेषामिष दशो भिवष्यतीति। यद्वा। दशो इति द्वितीया। तेषां दशो नेत्राणि महोत्सवो भविष्यते प्राप्त्यर्थस्य भवतेरात्मनेपदित्वात् ॥२५ । अकृरं शपंत्य आदुः। मैतद्विधस्येति। एषा विधा विधानं कर्म यस्य अतएव निष्कुपस्याकृर इति शोभनं नाम माभृत्। तत्र हेतुः। अतीव दारुण इत्यादि। प्रियात्प्राणाद्वि प्रियतरं कृष्णमध्वनः पारमस्महृगगो वरत्वादितद्र्रं देशं नेष्यति ॥२६॥ अहो धिगस्मज्जीवितमित्यादुः। अनाद्रवीरिति। अनाद्र्रां कठिना घीर्यस्य स तावदेष कृष्णा रथमधिहृदः। अस्याविनयमालद्य स्थिविरैश्रो- पेक्षितम्। ते न निवारितवंत इत्यर्थः। किंच दैवं चेति। अयं भावः। यदि दैवमस्माकमनुकूलं भवेत्ति विद्यानः कश्चिदेषां मध्ये प्रतिद्वन्येत अकस्माद्वज्ञपाता वा भवेत्। अन्यद्वा। किंचिदनिष्टं स्याभृतु तिकश्चिद्सतीति ॥२७॥ परस्परं संमंत्र्य साहसमधिरुद्वादुः। निवारयाम इति। अकरिष्यन्करिष्यंति। निमिषार्थदुस्त्यज्ञानमुकुवंतस्तानि वियोजितान्यतएव दीनानि चेतांसि यासाम्। एवंभुतानामस्माकं न मृत्योरिष भयमित्यर्थः ॥२८॥ इतोऽिष कारणादव्ययं साहसमेवावलंबनीयमित्यादुः। हे गोष्यो। यस्य लिलतं स्मितं च वन्गु मंत्रक्च लीलावलोकश्च परिरंभणं

श्रीरमणं गुणास्पदं द्रच्यंति ये चाध्विन देवकीसुतम् ॥ २५ ॥ मैतिद्विधस्याकरुणस्य नामभूदक्रूर इत्येतदतीव दारुणः ॥ योऽसावनाश्वास्य सुदुःखितं जनं प्रियात्प्रियं नेष्यित पारमध्वनः ॥ २६ ॥ अनाद्रधीरेष समास्थितो रथं तमन्वमी च त्वरयंति दुर्मदाः ॥ गोपा अनोभिः स्यविरेद्येतितं
देवं च नोऽद्य प्रतिकुळमीहते ॥ २७ ॥ निवारयामः समुपेत्य माधवं किं नोऽकरिष्यन्कुळवृद्धवांधवाः ॥ सुकुन्दसंगान्निप्रिपार्धदुस्त्यजाहैवेन विध्वंसितदीनचेतसाम् ॥ २८ ॥ यस्यानुरागळिलतस्मितवल्गुमंत्रळीलावलोकपरिरंभणरासगोष्ठचाम् ॥ नीताः स्म नः क्षणमिव क्षणदा विना तं गोप्यः कथं
नवितरेम तमो दुरंतम् ॥ २९ ॥ योऽह्वः चये व्रजमनंतसखः परीतो गोपैविंशनखुररजरखुरितालकस्वक् ॥ वेणुं कणन्तिमतकटाचिनरीचणेन चित्तं
क्षिणोत्यसुमृते नु कथं भवेम ॥ ३० ॥ श्रीग्रुक उवाच ॥ एवं ब्रुवाणा विरहातुरा भृशं व्रजस्त्रियः कृष्णविपक्तमानसाः ॥ विसृष्य छज्ञां रुख्दुः स्म
सुस्वरं गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ ३१ ॥ स्त्रीणामेवं रुदंतीनामुदिते सवितर्यथ ॥ अकृरश्रोदयामास कृतमैत्रादिको रथम् ॥ ३२ ॥ गोपास्तमन्वसञ्जेत नंदाद्याः शक्टेस्ततः ॥ आदायोपायनं भूरि कुम्भानगोरससंभृतान् ॥३३॥ गोप्यश्च द्यितं कृष्णमनुव्रज्यानुरंजिताः ॥ पत्यादेशं भगवतः
कांच्त्यश्चावतस्थिरे ॥ ३४ ॥ तास्तथा तप्यतीर्वीद्य स्वपस्थाने यदूत्तमः ॥ सांत्वयामास सप्रेमैरायास्य इति दौत्यकैः ॥ ३५ ॥ यावदालस्यते
। वर्षात्वयान्त्रात्वां रासकीद्यान्त्रायां नोऽस्थानिः क्षणदा रावयः चणिवत्त्वमं । स्त्रीवात्त्वमं वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्णा वर्षा चातुरागेण तानि यस्यां रासगोष्ठयां रासकीडासभायां नोऽस्माभिः क्षणदा रात्रयः चणिव नीतास्तमग्रं कृष्णं विना दुरंतं तमो विरहदुःखं कथं नु अतितरेम । न कथंचिदित्यर्थः ॥२९॥ किंच आस्तां तावत्तमोऽतितरणं जीवनमेव कथं स्यादित्याहुः । य इति । अह्वः क्षये दिनावसाने खुररजोभिश्छुरिता धूमरा अलकाः स्रज्ञथ्य यस्य स व्रज विशन् स्मितेन यत्कटाक्षनिरीक्षणं तेन निश्चनं स्थिणोति हरति । अग्नं कृष्णं विना कथं भवेम जीवेम ॥ ३० ॥ कृष्णे विषक्तानि मानसानि यासाम् । सुस्वरमुचैः ॥३१॥ कृरमकृरतः श्रुत्वा कंसं कंसनिष्दनः ॥ गोपीमनोरथारामः सरामः स्वप्तं ययौ ॥ स्त्रीणामिति ता अनाहत्य कृतमैत्रादिको मैत्रं मित्रदैवतं संघ्योपासनं तदादि कर्म कृत्व येन सः ॥३२॥ अन्वसन्वनत्वान्वगन्दन् ॥ ३३ ॥ अनुरंजिताः पराष्ट्रय निरीक्षणादिभिः किंचिदानंदिताः । प्रत्यादेशं प्रस्याख्यानम् ॥३४॥ तप्यतीः संतप्यमानाः । आयास्ये शीद्यमागिष्यामीति द्तवाक्यैः ॥३५॥ कृष्णमनु प्रस्थापिता आत्मानिश्चितानि याभिस्ताः लेख्यमपुतिका

श्रीधरी

अ०३९

इव निश्वलाः ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ बुखाणां पंढं समृद्दप्रपत्रच्य ॥ ३९ ॥ शत्रुम्यः शंकितः सन् रथोपरि निवेश्य ॥४०॥ त्रद्ध वेदं जपन् । क्वेमौ वालौ का तौ मद्माविति शंकितचेतसे ॥ अकराय जले रूपमत्स्याश्चर्यं व्यद्रीयत् ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ सिद्धादिभिः स्त्यमानम् ॥४४॥ सहस्रं शिरांसि यस्य तम्। सहस्रफणेषु मौलयो यस्य संतीति तथा तम्। नीले अंबरे यस्य तम् । विसवत्कमलनालवच्छ्कोतम् । शृंगैः शिखरैः श्चेतं कैलासमिव स्थितम् ॥४५॥ तस्योत्संगे कुंडलीकृतदेह।भें विलोक्येत्येकादशेन श्लोकेनान्वयः ॥४६॥ शोभने भूतौ यस्य उन्नता नासिका यस्य तं च तं च । शोभनौ कपोलौ यस्य अरुणावधरौ यस्य तं च तं च ॥४७॥ तुंगावंसौ यस्य उरःस्थले श्रीर्यस्य तं च तं च। विलमत्पल्लवोद्रं वलयस्तिर्यङ्गिमनरेखा यस्य संति तद्विलम-केतुर्यावद्रेण रथस्य च ॥ अनुप्रस्थापितात्मनो छेल्यानीवोपलक्षिताः ॥ ३६ ॥ ता निराशा निववृतुर्गोविंदविनिवर्तने ॥ विशोका अहनी निन्युर्गा-यंत्यः प्रियचेष्टितम् ॥३७॥ भगवानिष संप्राप्तो रामाऋरयुतो नृष ॥ रथेन वायुवेगेन कार्लिदीमघनाशिनीम् ॥३८॥ तत्रोपस्पृश्य पानीयं पीत्वा मुष्टं मिणप्रभम् ॥ वृक्षखंडमुपत्रज्य सरामो रथमाविशत् ॥ ३९ ॥ अक्रस्ताबुपामंत्र्य निवेश्य च रथोपरि ॥ कालिंद्या हृदमागत्य स्नानं विधिवदाचरत ॥ ४० ॥ निमज्ज्य तस्मिन्सिलले जपन्त्रह्म सनातनम् ॥ तावेव दहेशे उक्रो रामकृष्णौ समन्वितौ ॥४१॥ तौ रथस्थौ कथमिह सुतावानकदुंदुभेः॥ तर्हि स्वित्स्यंदने न स्त इत्युन्मज्ज्य व्यचष्ट सः ॥४२॥ तत्रापि च यथापूर्वमासीनौ पुनरेव सः ॥ न्यमज्जदर्शनं यन्मे मृषा किं सिळेळे तयोः ॥४३॥ भूयस्तत्रापि सोऽद्राक्षीत्स्तूयमानमहीश्वरम् ॥ सिद्धचारणगंधर्वेरसुरैर्नतकंधरैः ॥ ४४ ॥ सहस्रशिरसं देवं सहस्रफणमोलिनम् ॥ नीलांबरं विसर्वतं शृंगैः श्वेतमिव स्थितम् ॥ ४५ ॥ तस्योत्संगे घनश्यामं पीतकोशयवाससम् ॥ पुरुषं चतुर्भुजं शांतं पद्मपत्रारुणेचणम् ॥ ४६ ॥ चारुपसन्नवदनं चारुहासनिरीक्षणम् ॥ सुभूत्रसं चारुकर्णं सुकपोलारुणाधरम् ॥ ४७ ॥ प्रलंबपीवरभुजं तुंगांसोरःस्थलिश्रयम् ॥ कंबुकंठं निम्ननाभिं वलिमत्पन्नवो-दरम् ॥ ४८ ॥ बृहत्कटितटेश्रोणिकरभोरुद्धयान्वितम् ॥ चारुजानुयुगं चारुजंघायुग्टसंयुतम् ॥ ४९ ॥ तुंगगुल्फारुणनखत्रातदीधितिभिर्वृतम् ॥ नवांगुल्यंगुष्ठदलैर्विलसत्पादपंकजम् ॥ ५० ॥ सुमहाईमणित्रातिकरीटकटकांगदैः ॥ कटिसूत्रब्रह्मसूत्रहारनूपुरकुंडलैः ॥ ५१ ॥ आजमानं पद्मकरं शंखचक्रगदाधरम् ॥ श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कौस्तुभं वनमालिनम् ॥ ५२ ॥ सुनंदनंदप्रमुखैः पार्षदैः सनकादिभिः ॥ सुरेशैर्बह्यरद्राद्यैनंविभश्च द्विजो-त्रमैः ॥ ५३ ॥ प्रहादनारदवसुप्रमुखैर्भागवतोत्तमैः ॥ स्तूयमानं पृथम्भावैर्वचोभिरमलात्मभिः ॥ ५४ ॥ श्रिया पृष्टचा गिरा कांत्या कीर्त्या तुष्टचे-चच तत्पञ्चववदश्वत्थदलसदश्चमुद्यं यस्य तम् ॥४८॥ कटितटं च श्रोणिश्च करमसदशमुरुद्धयं च खृहच तत्कटितटश्रोणिकरभोरुद्धयं च तेनान्वितम् । यदा बृहद्भयां कटितटश्रोणिभ्यां करभोरुद्धयेन चान्वि-तम् ॥४९॥ तुंगावीपद्वती गुन्फावरुणनखबताश्च तेषां दीधितिभिः । तथा नवाःकोमला अंगुन्योंऽगृष्ठौ च तान्येव दलानि तैश्च विलसच्छोभमानं पादपंकजं यस्य तम् ॥५०॥ सुमहार्हा मणित्राता बेषु तैः किरीटादिभिः ॥५१॥५२॥ पृथक् पृथक् भावोऽभिष्रायो येषां तैः । तत्र पार्षदैः स्वामीति स्तृयमानम् । सनकादिभिर्वक्षति । त्रव्वादिभिर्विकोत्तमेः परः प्रजापतिरिति वसुरुपरिचरः । श्रष्ठादनारदवसवः प्रश्वसा ग्रुखा ग्रुखा येषां तैः परं दैवतमिति च । श्रेष्ठैर्वचोभिः पृथग्माववचोभिरिति वा ॥५३॥५४॥ विद्याविद्ये जीवानां ग्रुक्तिसंसृतिहेत् । माया तयोः कारणम् ।

2:

MT.C.

मा.द.द्

11521

राक्तिइदिनी संविज्ज्ञानमाभिरन्यामिय निषेवितम् ॥५५॥ विल्लोक्य सुभृशं श्रीवोऽस्मत्कृष्णोऽसावेत्रभृतः परमेश्वर इति ज्ञात्वेति॥५६॥५७॥ इति दशमे पूर्वार्घे टीकायामेकोनयत्वारिशोऽध्यायः ॥३९॥ चत्वारिशे ततोऽक्ररः कृष्णं मत्वेश्वरेश्वरम् ॥ प्रणम्य भक्त्या तृष्टाव सगुणागुणमेदतः ॥१॥ श्रीकृष्णं प्रणमति । नतोऽस्मिति । हे कृष्ण ! त्वा त्वां नतोऽस्मि । त्वमस्मित्वतृष्यः इतो मां बालं नतोऽसि तत्राह । आद्यं पुरुषमन्ययं चानादिनिधनमित्यर्थः । कृत एतत् । अखिलहेतृतां हेतुम् । स तु नारायणो नाहमिति चेत्रत्राह । नारायणं त्वाम् । कि नारायण इति मां स्तीषि काऽत्र स्तुतिः सत्यमेवेत्याह । यक्ताभिजातादिति । यतो ब्रह्मणः ॥१॥ अखिलहेतृत्वं प्रपंचयित । भूरिति । खस्यादिरहंकारः । अजा माया तस्या आदिः पुरुषः । एते ये जगतो हेतवस्ते सर्वे तवांगभृता अगान्छीमृत्तेर्भृता उपसर्जनभृता वा ॥२॥ नन्वतिस्तुतिः कथं क्रियतेऽहमेवान्यत उत्पन्नस्तत्परतंत्रस्वत्यार्थक्य तवेषा माया त्वत्पारमाथ्यं तु न कोऽपि वेदेत्याह । नैत इति । एते आदियमां ते आत्मनस्ते स्वरूपं न विदुः । अनात्मतया जडत्वेन कारणेन । जडत्वे हेतुः । गृहीताः प्रत्यक्षादिभिर्दशः । न ह्यज्ञे हम्मोचर इति भावः । नतु जडा मां मा जानंतु जीवस्तु

लयोर्जया ॥ विद्ययाऽविद्यया शक्त्या मायया न निषेवितम् ॥५५॥ विलोक्य सुभृशं प्रीतो भक्त्या परमया युतः ॥ हृष्यत्तनृरुहो भावपरिक्किन्ना-तमलोचनः ॥५६॥ गिरा गद्भद्याऽस्तौपीत्सत्त्वमालम्ब्य सात्वतः ॥ प्रणम्य मूर्झाऽविहतः कृतांजलिपुटः शनैः ॥५०॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमरक्ष्मे पूर्वाधें अकृर्प्रतियाने एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥३९॥ अकृर् उवाच ॥ नतोऽस्यहं त्वाऽखिलहेतुहेतुं नारायणं पृरुपमाद्यमव्ययम् ॥ यन्नाभिजातादर्शवंदकोशाद्भ्याऽऽविरासीद्यत एष लोकः ॥१॥ भूस्तोयमिशः पवनः खमादिर्महानजादिर्मनइन्द्रियाणि ॥ सर्वेन्द्रियार्था विद्युधाश्च सर्वे ते हेतवस्ते जगतोऽङ्गभूताः ॥२॥ नेते स्वरूपं विदुरात्मनस्ते ह्यजादयोऽनात्मत्या गृहीताः ॥ अजोऽनुबद्धः सगुणैरजाया गुणात्परं वेद न ते स्वरूपम् ॥ ३ ॥ त्वां योगिनो यजन्त्यद्धा महापुरुषमीश्वरम् ॥ साध्यात्मं साधिभूतं च साधिदेवं च साधवः ॥ १ ॥ त्रय्या च विद्यया केचित्वां वे वेतानिका द्विजाः ॥ यजंते विततीर्यज्ञैर्नानारूपामराख्यया ॥५॥ एके त्वाऽखिललक्षाणि संन्यस्योपरामं गताः ॥ ज्ञानिनो ज्ञानयज्ञेन यजन्ति ज्ञानवित्र-

ज्ञास्यतीत्यत आह । अज इति सोडजो ब्रह्माडप्यजाया गुणैरनुगद्ध आवृतो गुणातीतं ते तव स्वरूपं न वेदान्यः कृतो ज्ञास्यतीति । यहा । प्रकृत्यादय आत्मनः स्वरूपं तव स्वरूपं च न विदुः । जडत्वादेव जीवस्तु तानात्मानं च वेत्ति न पुनस्त्वत्स्वरूपमिति । यथोक्तं इंसगुद्धे । देहोऽसवोऽक्षा मनवोऽभृतमात्रा नात्मानमन्यं च विदुः परं यत् ॥ सर्वं पुमान्वेद गुणांत्र तज्ज्ञो न वेद सर्वज्ञमनंतमीह इति ॥ ३ ॥ ननु यदि केऽपि न जानंति कथं ति संसार्शनवृत्ति ज्ञांवानामित्याशंक्य साक्षादगोचरत्वेऽपि येन केनापि मार्गेण भजतां त्वं गम्योऽसीत्याह । त्वां योगिन इति । हैरण्यगर्भादयोऽध्यात्माधिभृताधिदैवसाक्षिणं महापुरुपं तदंतर्यामिस्वरूपमिश्चरं नियंतारं च यजन्ति ॥ ४ ॥ तदेवं सांख्ययोगावेकीकृत्योक्तौ त्रयीमार्गं कर्मज्ञानमेदेन दर्शयति । त्रया चेति क्लोकह्रयेन । वैतानिकाः कर्मयोगिनस्त्वां चै त्वामेव यजन्ते । ननु ते इंद्रवरुणवाय्वादीन्यजंते नतु मामित्यत् आह । नाना वज्ञहस्तादीनि रूपाणि येपां ते येऽमरास्तेषामारूपया नाम्ना त्वामेव यजन्त इति । अयं भावः । ऐद्रवारुणादिसक्तीरद्राद्यः सर्वेश्वयेण प्रकाव्यन्ते। न च सर्वेश्वरा वहवः सम्भवंत्यतो नामभेदेन त्वामेव यजत इति। तथा च श्रुतिः—स प्रथमः स प्रकृत्वा

श्रीवरी

37-04

1.421

हम् ॥ ६ ॥ अन्ये च संस्कृतात्मानो विधिनाऽभिहितेन ते ॥ यजंति त्वन्मयास्त्वां वे बहुमूत्येंकमूर्तिकम् ॥ ७ ॥ त्वामेवान्ये शिवोक्तेन मार्गेण शिवरूपिणम् ॥ बह्वाचार्यविभेदेन भगवान्समुपासते ॥८॥ सर्व एव यंजित त्वां सर्वदेवमयेश्वरम् ॥ येऽप्यन्यदेवताभक्ता यद्यप्यन्यधियः प्रभो ॥९॥ यथाद्रिप्रभवा नद्यः पर्जन्यापूरिताः प्रभो ॥ विशंति सर्वतः सिंधुं तद्व त्वां गतयोऽन्ततः ॥१०॥ सत्तं रजस्तम इति भवतः प्रकृतेर्गुणाः ॥ तेषु हि प्राकृताः प्रोता आब्रह्मस्थावरादयः ॥११॥ तुभ्यं नमस्तेऽस्त्वविषक्तदृष्टये सर्वात्मने सर्वधियां च साक्षिणे ॥ गुणप्रवाहोऽयमविद्यया कृतः प्रवर्तते देवनृतिर्यगात्मस्त ॥ १२ ॥ अग्निर्मुखं तेऽविनरंप्रिरीक्षणं सूर्यों नभो नाभिरथो दिशः श्रुतिः ॥ द्योः कं सुरेन्द्रास्तव बाह्वोऽर्णवाः कुन्निर्मरुत्राणवलं प्रकृत्यितम् ॥१३॥ रोमाणि वृत्त्वौषधयः शिरोरुहा मेघाः परस्यास्थिनखानि तेऽद्रयः ॥ निमेषणं राष्ट्रयहनी प्रजापितमेंद्रस्त वृष्टिस्तव वीर्यमिष्यते ॥ १४ ॥ त्वय्यव्ययात्मनपुरुषे प्रकृत्या लोकाः सपाला बहुजीवसंकुलाः ॥ यथा जले संजिहते जलौकसोऽप्युदुंबरे वा मशका मनोमये ॥ १५ ॥

नमापि प्रकृतिसंबंधं ब्रवीपि । ततश्च तेषां मम च को विशेषः स्यादित्याशंक्य विशेषमाह । तुभ्यमिति । अविषक्त दृष्ट्येऽलिसबुद्धये । कुतः । सर्वातमने । स्वव्यतिरिक्तामावादिविषक्त दृष्टित्वमित्यर्थः । किंच सर्विष्यां साक्षिणे सर्वबुद्धिसाश्चित्वात्र ववापि बुद्धिलेप इत्यर्थः । इतरे तु संसरंतीत्याह । गुणप्रवाह इति । देवनृतियंच आत्मानो येषां तेषु देवादिशरीराभिमानिष्वित्यर्थः । त्वद्विष्या कृतोऽयं गुणप्रवाहः प्रवर्ततेऽतो महान्विशेष इत्यर्थः ॥१२॥ सर्वातमन इत्यनेनोक्तं सगुणं स्तौति अग्निष्ठं किम्प्राम् । अग्न्यादीनन्द्रवेश्वरावयवता विधीयते योऽयमग्निः स तु तव मुखमित्याः दिवचनव्यक्त्या । ईश्वणं चत्तुः । श्रुतिः श्रवणेद्रियम् । कंमूर्द्धा । प्राणश्च बलं च तत् ॥१३॥ अद्रयः परस्य तेऽस्थिनखानि ॥ १४ ॥ न केवलमेताविक्ति सर्वोऽप्ययं प्रपंचस्त्वद्वयवभूत एवेति वद्यते सत्यपि प्रपंचस्य पद् जन्माद्यो विकारास्त्विय न प्रसञ्जन्ते । तस्य त्विय किन्यत्वादित्याह । त्वयीति । अव्ययात्मिन पुरुषे पूर्णे लोकाद्यः संजिहते प्रचरित । दे अव्ययात्मिनित वाशे क्यंभूते त्विय । मनोमये मनःप्रधाने मनोविच्वयंथे दृश्यते त्वप्रथा बुद्धा । मनसैवानुदृष्टव्य इत्यादिश्रतेः । जलेयया बलोकसः सूच्मप्राण्यंदराशयो यथा चोदुंबरांतःकेसरेषु मशकाः परस्यस्थ

1.630

st K.

वार्तानिभिन्ना एवमनंतानि म्रह्मोडानि त्विय संचरंतीत्यर्थः ॥१५॥ सस्मादेवंभृतं तव स्वरूपं दुरवगाहिमित त्वद्वतारकथामृतमेव संतः सेवंत इत्याह । यानि यानीति । अामृश परिमार्जिता ग्रुक् येषां ते ॥१६॥ अतः स्वयमप्यवताराम्त्रमस्यति । नम इति । इयशीर्ष्णो इयशीवाय । मधुकैटमयोर्मृत्यवे हंत्रे ॥ १७ ॥ अक्याराय कुर्भाय । श्वित्युद्धारो विद्वारो यस्य तस्मै ॥१८॥१९॥ भृगूणां पत्ये परशुरामाय ॥२०॥ चतुर्व्यूहरूपेण प्रणमित । नमस्ते वासुदेवायेति ॥२१॥२२॥ एवं स्तुत्वा वंधमोचं प्रार्थियतुमाह । भगवित्रति । असित देहादौ ग्राह आग्रहो यस्य सः । असन्
ग्राहो यस्येति वा ॥ २३ ॥ न केवलमयं लोकोऽहमपि तथैवेत्याह । अहं चेति ॥ २४ ॥ मृदत्वमेव प्रकटयति । विपर्ययमितिरित अनित्ये कर्मफले नित्यमित्यनात्मिन देहे आत्मेति दुःखरूपे
गृहादौ सुखिमिति विपरीतमितिरित्यर्थः । इद्वेषु सुखदुःखादिष्वारमित क्रीडतीति तथा सः । ननु दुःखे कृतो रितस्तत्राह । तमोविष्टस्तमसां व्याप्तोऽत आत्मनः प्रियं प्रेमास्पदं त्वां न जाने इत्यर्थः

यानि यानीह रूपाणि कीडनार्थं विभिष् हि ॥ तैरामृष्टशुचो लोका मुदा गायंति ते यशः ॥ १६ ॥ नमः कारणमतस्याय प्रलयान्धिचराय च ॥ ह्यशीष्णें नमस्तुभ्यं मधुकेंटभमृत्यवे ॥ १७ ॥ अकृषाराय बृहते नमो मंदरधारिणे ॥ क्षित्युद्धारविहाराय नमः सुकरमूर्तये ॥ १८ ॥ नमस्तेऽद्धुतसिंहाय साधुलोकभयापह ॥ वामनाय नमस्तुभ्यं कांतित्रभुवनाय च ॥ १९ ॥ नमो भृगूणां पतये दसक्तत्रवनिच्छदे ॥ नमस्ते रघुवर्याय रावणांतकराय च ॥ २० ॥ नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च ॥ प्रद्युम्नायानिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः ॥ २१ ॥ नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्यदानवमोहिने ॥ म्लेन्छप्रायक्तत्रहंत्रे नमस्ते किल्करूपिणे ॥२२॥ भगवन् जीवलोकोऽयं मोहितस्तव मायया ॥ अहंममेत्यसद्प्राहो भ्राम्यते कर्मवर्त्मसु ॥२३॥
अहं चात्मात्मजागारदारार्थस्वजनादिषु ॥ भ्रमामि स्वप्नकल्पेषु मृदः सत्यिथया विभो ॥२४॥ अनित्यानात्मदुःखेषु विपर्ययमितिर्ह्हाह्म ॥ द्रद्धारामस्तमोविष्टो न जाने त्वात्मनः प्रयम् ॥ २५ ॥ यथाऽखुधो जलं हित्वा प्रतिच्छन्नं तदुद्भवैः ॥ अभ्येति मृगतृष्णां वे तद्धत्वाऽहं पराङ्मुखः ॥२६॥
नोत्सहेऽहं कृपणधीः कामकर्महतं मनः॥ रोद्धुं प्रमाथिभिश्वाचैर्हियमाणिमतस्ततः॥२०॥ सोऽहं तवांत्रचुपगतोऽस्म्यसतां दुरापं तचाप्यहं भवदनुप्रह
ईश मन्ये॥ पुंसो भवेद्यहि संसरणापवर्गस्तवय्यब्जनाभ सदुपासनया मितः स्थात् ॥ २८ ॥ नमो विज्ञानमात्राय सर्वप्रत्ययहेतवे ॥ पुरुपेशप्रधानाय

॥२५॥ तदेव सदृष्टांतमाह । यथेति । तस्माज्जलादुद्धवंतीति तदुद्धवानि तृणादीनि तैः । तथा मायाच्छन्नं त्वा त्वामहं हित्वा परामुख्युक्ते देहामिमुखो वर्त इति ॥२६॥ नन्वेवं जानतः कृतो विषयाभिमुखता तत्राह । नोत्सह इति । कृपणा विषयवासनायुक्ता धीर्यस्य सः । अतएव कामकर्मस्यां हतं चुिश्रतिमिद्रियेश्च विलिभिविषयसंयुक्तेरितस्तत आकृष्यमाणं मनो रोद्धुं नियंतुं न शक्रोमीति ॥२७॥ तदेवमस्वतंत्रो यः सोऽहं तवां श्विमुष्यतः शरणं प्राप्तः । नन्विद्रियपरतंत्रस्यतदिष कुतस्तत्राह । तचापीति । हे ईश ! अंतर्यामिस्त्वदंश्यपगमनं चासतां दुरापमतो भवतोऽनुग्रह एवेत्यहं मन्ये । अनुग्रहे सतीति वा । नचु सतां सेवयेदं भवतीति किं मदनुग्रहेणित्यत आह । पुंस इति । जीवस्य संसारस्यापवर्गः समाप्तिर्यदा त्वत्कृपया भवेत्संमावनास्पदं भवति । हे अञ्जनाम ! तदा सदुपासना संप- यते विविध्येत । त्वत्कृपां विना न सत्सेवा नतरां त्वत्मितिकां मुक्तिरित्यर्थः ॥२८॥ पादयोः पतन्त्रार्थयते । नम इति द्वयेन । विज्ञानमेव मात्रा मृतिर्यस्य तस्मै । अत्रप्त सर्वप्रस्य-

श्रीधा

Ma Da

यहेतवे समस्तज्ञानकारणाय। किंच पुरुषस्य ये ईशाः सुखदुःखादिप्रापकाः कालकर्मस्वभावादयस्तेषां प्रधानाय नियंत्रे। कुतः। ब्रह्मणे परिपूर्णाय। किंच। अनंतशक्तये अनंताः शक्तयो यस्य। यदा। अनंता मायाख्या शक्तियंस्य तस्मे। अथवा प्रधानं प्रकृतिः पुरुषस्तन्प्रवर्तक ईशः काल एतिवतयात्मने ब्रह्मणे। वच्यति च भगवान्। प्रकृतिर्द्धस्योपादानमाधारः पुरुषः परः॥ सतोऽभिव्यंजकः कालो ब्रह्म तिवत्यं त्वहमिति।।२९॥ सर्वप्रत्ययहेतुत्वमभिव्यंजयन् स्तौति नमस्त इति। वासुदेवाय चित्ताधिष्ठात्रे। सर्वभूतक्षयाय। क्षय आश्रयः। अहंकारश्च प्राणिनामाश्रयः। ततश्चाहंकाराधिष्ठात्रे संकर्षणायेत्यर्थः। हवीकेशेति बुद्धमनसोरिधष्ठात्रोः प्रदुम्नानिरुद्धयोरेकीकृत्य ग्रहणम्। शरणागतं मां पाहीति प्रार्थना ॥३०॥ इति दशमे पूर्वाध टीकायां चत्वारिशोऽघ्यायः॥४०॥ एकचत्वारिशकेष्ठक्षकं प्रविशनपुरीम्॥ ततो वरानदात्तुष्टः सुदाम्नो वायकस्य च ॥१॥ सर्वकमकूरमनः प्रबोध्य स्वधाम संदर्शनसन्क्रपातः॥ स्वराजधानीं मथुरामपश्यदलंकृतानंतमहोतसवाद्याम् ॥२॥

ब्रह्मणेऽनंतराक्तये ॥ २९ ॥ नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ॥ हषीकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो ॥३०॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्वन्धे पूर्वाधें अकृरस्तुतिर्नाम चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥४०॥ श्रीशुक उवाच ॥ स्तुवतस्तस्य भगवान्दर्शयित्वा जले वपुः ॥ भूयः समाहरत्कृष्णो नटो नाट्यमिवास्मनः ॥ १ ॥ सोऽपि चांतहितं वीच्य जलादुनमञ्ज्य सत्वरः ॥ कृत्वा चावश्यकं सर्वं विस्मितो स्थमागमत् ॥२॥ तमपृच्छद्वृष्णोकेशः किं ते दृष्टमिवाद्भुतम् ॥ भूमौ वियति तोये वा तथा त्वां लक्षयामहे ॥ ३ ॥ अकृर उवाच ॥ अद्भुतानीह यावंति भूमौ वियति वा जले ॥ त्विश्वासके तानि कि मेऽदृष्टं विपश्यतः ॥ ४ ॥ यत्राद्भुतानि सर्वाणि भूमौ वियति वा जले ॥ तं त्वाऽनुपश्यतो ब्रह्मिकं मेऽदृष्टिमहाद्भुतम् ॥ ४ ॥ इत्युक्तवा चोदयामास स्यंदनं गांदिनीहृतः ॥ मथुरामनयद्रामं कृष्णं चैव दिनात्यये ॥६॥ मार्गे प्रामजना राजंस्तत्र तत्रोपसंगताः ॥ वद्ध-देवसुतो वीच्य प्रीता दृष्टिं न चाददुः ॥ ७ ॥ तावद्वज्ञोकसस्तत्र नंदगोपादयोऽत्रतः ॥ पुरोपवनमासाद्य प्रतोचंतोऽवतस्थिरे ॥ ८ ॥ तान्समेत्याह् भगवानकृरं जगदीश्वरः ॥ गृहीत्वा पाणिना पाणि प्रश्रितं प्रहम्तिव ॥ ९ ॥ भगवान्प्रविशतामग्रे सहयानः पुरीं गृहम् ॥ वयं त्विहावसुच्याय ततो द्रस्यामहे पुरीम् ॥ १० ॥ अकृर उवाच ॥ नाहं भवद्भयां रहितः प्रवेच्ये मथुरां प्रभो ॥ त्यक्तुं नार्हिस मां नाथ भक्तं ते भक्तवत्सल ॥ ११॥ आग्वव्याम तेहान्नः सनाथानकुर्वधाच्या ॥ सहाग्रजः सगोपालैः सुहद्भित्र सुहद्भ सुहत्तम ॥ १२॥ पुनीहि पादरजसा गृहान्नो गृहमेधिनाम् ॥ यच्बोवेनानु-

॥१॥२॥३॥ भृमौ वियति जले वा यादंत्यद्भुतानि तानि त्वय्येव संति तं च त्वां पश्यतो मे किमद्भुतमदृष्टम् । अपि तु सर्वे दृष्टमित्यर्थः ॥ ४ ॥ नतु मत्प्राप्तः पूर्वमेव त्वं विस्मितमुखो लचितोऽस्यतो भृमौ वियति जले वा किमप्यद्भुतं दृष्टमेवेति चेदत आह । यत्राद्भुतानीति तत्र त्विय सर्वाण्यद्भुतानि संति तं त्वामिह पश्यतो मेऽन्यत्र भूम्यादौ किमद्भुतं दृष्टम् । त्वां विना न तत्र
किंचिदद्भुतिमत्यर्थः । हे ब्रह्मन् ! हे परमेश्वरेत्यर्थः । ब्रह्मति वा पाठः ॥५॥ गांदिनीसुतोऽक्रुरः ॥६॥ दृष्टं नाददुः पश्यंत एव स्थिता इत्यर्थः ॥७॥ रामकृष्णागमनं प्रतीक्षमाणाः स्थिताः ॥८॥
प्रश्नितं विनीतम् ॥ ९ ॥ स्वगृहं च प्रविश्वताम् । अवमुच्योत्तार्थं विश्वाम्येत्यर्थः ॥१०॥११॥ साम्रजः सह गोपालैरित्यर्थः ॥ १२ ॥ यच्छोचेन यस्य पादरजसः क्षालनोदकेन गृहांगणस्थितेन

1 4311

॥ १३ ॥ इलोक्यः पुण्यकीत्र्यर्हः । एकांतभक्तानां या गतिस्तां च लेमे ॥१४॥ अपुनन्पवित्रितवस्यः । याभिरद्भिः स्वः स्वर्गे प्राप्ताः ॥ १५ ॥ प्रार्थयमानो नमस्करोति । देवदेवेति । अतः परमन्यच्छ्रेयो नास्तीति मत्वा बहुधा संबोधयति ॥ १६ ॥ आदौ तावद्यदुचकाय दुद्यतीति यदुचकधूक् तं कंसं इत्वा सुदृदां प्रियं वितरिष्यामि ॥१७॥ रामकृष्णावानीताविति स्वकृतं कर्मावेद्य समर्प्येति ॥१८॥ गोपैः परिवारितः प्राविशत् ॥१९॥ श्रीकृष्णदृष्टां पुरीमनुवर्णयति चतुर्भिः । ददर्श तामिति । स्फाटिकानि तुंगानि गोपुराणि पुरद्वाराणि च यस्यां ताम्। चृदंति हेममयानि कपाटानि तोरणानि च यस्यां ताम् । ताम्रं चारः आरक्रुटश्र तन्मयाः कोष्ठा घान्यागाराश्रशालादयो यस्यां ताम्। परिखाः परितः खातगर्तास्तामिर्दुरासदां दुर्गमाम्। उद्यानानि द्रस्था-नानि वनानि रम्याण्युपवनानि च निकटानि तैरुपशोभिताम् ॥२०॥ सौवर्णाः शृंगाटकाश्चतुष्पथा हम्याणि घनिनां गृहाणि च निष्कृटा गृहोचिता आरामाश्चतैः। श्रेणीनामेकस्पशिल्पोपजीविनां सभाभिरुपवेशस्थानैरन्येश्व भवनैग्र हैरुपस्कृतामलंकृताम् । अमलाः स्फटिकाः । हरितो मरकताः । वैदूर्यादिरत्नैर्जुब्टेषु वलस्यादिष्वाविष्टेरुपविष्टेः पारावतैर्विधिश्व नादिताम् । तत्र वलस्यो गृहपूरो-तृप्यंति पितरः साग्नयः सुराः ॥ १३ ॥ अवनिज्यांत्रियुगलमासीच्छ्लोक्यो बलिर्महान् ॥ ऐश्वर्यमतुलं लेभे गतिं चैकांतिनां तु या ॥१८॥ आप-स्तें अववनेजन्यस्त्रीं स्नोकाञ्छुचयो अपुनन् ॥ शिरसाधत्त याः शर्वः स्वर्याताः सगरात्मजाः ॥ १५ ॥ देवदेव जगन्नाथ पुण्यश्रवणकीर्तन ॥ यद्त्रमोत्त-मश्लोक नारायण नमोऽस्तु ते ॥१६॥ श्रीभगवानुवाच ॥ आयास्ये भवतो गेहमहमार्यसमन्वितः ॥ यदुचऋदुहं हत्वा वितरिष्ये सुहृत्यियम् ॥१७॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवमुक्तो भगवता सो अरूरो विमना इव ॥ पुरीं प्रविष्टः कंसाय कर्मावेद्य गृहं यथौ ॥ १८ ॥ अथापराह्ने भगवान्कृष्णः संकर्पणा-न्वितः ॥ मथुरां प्राविशद्गोपैर्दिद्युः परिवारितः ॥ १९ ॥ ददर्श तां स्फाटिकतुंगगोपुरद्वारां वृहद्धेमकपाटतोरणाम् ॥ ताम्रारकोष्ठां परिस्वादुरासदा-मुद्यानरम्योपवनोपशोभिताम् ॥ २० ॥ सौवर्णशृंगाटकहर्म्यनिष्कुटैः श्रेणीसभाभिर्भवनैरुपस्कृताम् ॥ वेदूर्यवज्रामलनीलविद्रमैर्मुकाहरिद्भिर्वलभीषु वेदिषु ॥२१॥ जुष्टेषु जालामुखरं प्रकृट्टिमेष्वाविष्टपारावतवर्हिनादिताम् ॥ संसिक्तरथ्यापणमार्गवत्वरां प्रकीर्णमाल्यांक्रलाजतङ्काम् ॥२२॥ आपूर्ण-कुंभैर्द्धिचंदनोक्षितैः प्रसूनदीपावलिभिः सपल्लवैः ॥ सबृंदरंभाकमुकैः सकेतुभिः स्वलंकृतद्वारगृहांसपट्टिकैः ॥ २३ ॥ तां संप्रविष्टौ वसुदेवनंदनौ वतौ वयस्यैर्नरदेववर्त्मना ॥ द्रष्टुं समीयुस्त्वरिताः पुरिश्चयो हर्म्याणि चैवारुरुहुर्नृपोत्सुकाः ॥ २४ ॥ काश्चिद्धिपर्यग्यृतवस्त्रभूषणा विस्मृत्य चैकं युगलेष्व-

भागेषु वक्रदारुच्छादनानि । वेदयो वलभीनामधोदेशे विरचिता अवष्टंभवेदिकाः जालामुखरंश्राणि गवाक्षच्छिद्राणि कुङ्गिनि मणिबद्धा मूमयस्तेष्वित । रथ्या राजमार्गाः । आपणाः पण्यवीययः । मार्गा अन्ये च । चत्वराण्यंगणानि । संसिक्तानि रथ्यादीनि यस्यां ताम् । प्रकीर्णा माल्यादयो यस्यां ताम् ॥२१॥२२॥ तथा स्वलंकृतानि द्वाराणि येषां ते गृहा यस्यां ताम् । कैः । आपूर्णाः कुभैर्द्षना चंदनेन चोक्षितैः सिक्तः प्रस्नानां दीपानां चावलयो येषु तैः । वृंदैः फलगुच्छैरुपलचिता रंभाः क्रमुकाश्च तत्सिहितैः । सकेतिभः केतवो ध्वजास्तत्सिहतैः । पिष्टका विवस्तिवस्तारपङ्काणि तत्सिहितैः । अत्रेयं रीतिः । द्वारेषूभयतस्तंदुलानामुपरि कुंभास्तत्परितः प्रस्नावलयः कंठे पिष्टकामुक्ते चूतादिपन्लवास्त्वदुपरि पात्रांतरे दीपावलयस्तत्सिधौ रंभाः कृष्ठकाः केतवस्तोरणानि चिति ॥ २३ ॥ नरदेववर्सना राजमार्गेण तां पुरीं संप्रविष्टाविति द्वितीयांतम् ॥२४॥ औत्सुक्यभैवाह द्वयेन । काश्चिदिति । विपर्यक् विपरीतं भूतानि वस्त्राणि भूपणानि च याभिस्ताः युगलेषु भार्येषु

श्रीघरी

37 4 10 9

६ः

El Mile

र्कुंडलकंकणादिष्वेकं विस्मृत्य समीयुः । कृतमेकमेव पत्रं ययोस्ते श्रवणे यासामेव । नुपूरं चरणाभरणं यासां ताश्र नांक्त्वा अनंक्त्वा एकिस्मिन्नेव लोचने अंजनं निघायैव ॥ २५ ॥ तद्भोजनं त्यक्त्वा । अभ्यल्यमानाः सखीभिः क्रियमाणतैलाभ्यंगाः । अकृतोपमन्जना अकृतस्नानाः । अभं बालकं अपोद्ध निरस्य ॥२६॥ प्रगन्भा या लीलास्तामिईसितानि निरीक्षणानि च तैः । श्रियं रमयतीति श्रीरमणस्तेनात्मना वपुषा तासां दशामुत्सवं ददन्मनांसि जहार ॥२७॥ मुद्दः श्रुवत्वात्तद्गतचेतसः सद्यस्तं दृष्टा तस्य प्रेक्षणं चोत्स्मितं च तदेव सुघा तयोक्षणं सेचनं तेन लब्धो मानो याभिस्ताः । दशोद्धितिन् नेत्रद्वारेणात्मिनि मनसि लब्धं प्राप्तं परिष्वन्य तदप्राप्तिजनितमनंतमाधि मानसीं व्यथां जहुः । हे अरिद्म ! निजितकामेति संबोधनम्। शृंगाररसे निमप्तो माञ्भूरिति

थापराः ॥ कृतैकपत्रश्रवणैकनृपुरा नांक्त्वा द्वितीयं त्वपराश्च लोचनम् ॥ २५ ॥ अश्वंत्य एकास्तदपास्य सोत्सवा अभ्यज्यमाना अकृतोपमञ्जनाः ॥ स्वपंत्य उत्थाय निशम्य निःस्वनं प्रपाययन्त्योऽर्भमपोह्य मातरः ॥ २६ ॥ मनांसि तासामरविंदलोचनः प्रगल्भलीलाहसितावलोकनैः ॥ जहार मत्त-द्विरदेंद्रविक्रमो दृशां ददच्छीरमणात्मनोत्सवम् ॥ २७ ॥ दृष्टा मुहुः श्रुतमनुद्रुतचेतसस्तं तत्प्रेक्षणोत्स्मितसुधोक्षणलब्धमानाः ॥ आनंदम्तिमुपगुह्य दृशात्मलब्धं हृष्यत्त्वचो जहुरनंतमरिंदमाधिम् ॥२८॥ प्रासादशिखरारूढाः प्रीत्युत्फुल्लमुखांबुजाः ॥ अभ्यवर्षन्सौमनस्यैः प्रमदा वलकेशवौ ॥२९॥ द्ध्यक्षतैः सोद्पात्रैः सग्गंधैरभ्युपायनैः ॥ तावानर्जुः प्रमुदितास्तत्र तत्र द्विजातयः ॥ ३० ॥ ऊचः पौरा अहो गोप्यस्तपः किमचरन्महत् ॥ या ह्येतावनुपश्यंति नरलोकमहोत्सवौ ॥ ३१ ॥ रजकं कंचिदायांतं रंगकारं गदाग्रजः ॥ हृष्ट्राञ्याचत वासांसि धौतान्यत्युत्तमानि च ॥३२॥ देह्यावयोः समुचितान्यंग वासांसि चाईतोः ॥ भविष्यति परं श्रेयो दातुस्ते नात्र संशयः ॥ ३३ ॥ स याचितो भगवता परिपूर्णेन सर्वतः ॥ साचेपं रुषितः प्राह भृत्यो राज्ञः सुदुर्भदः ॥३४॥ ईदृशान्येव वासांसि नित्यं गिरिवनेचराः ॥ परिधत्त किमुद्धत्ता राजद्रव्याण्यभीप्सथ ॥ ३५॥ याताशु वालिशा मैवं प्रार्थ्यं यदि जिजीविषा ॥ बभन्ति व्नंति छुंपंति द्वपं राजकुलानि वै ॥३६॥ एवं विकत्थमानस्य कुपितो देवकीसुतः ॥ रजकस्य कराग्रेण शिरः कायादपातयत् ॥३७॥ तस्यानुजीविनः सर्वे वासःकोशान्विसृज्य वै ॥ दुद्रुवुः सर्वतो मार्गं वासांसि जगृहेऽच्युतः ॥३८॥ वसित्वाऽऽत्मित्रिये वस्रे कृष्णः संकर्षणस्तथा ॥ शेषाण्यादत्त गोपेभ्यो विसृज्य भुवि कानिचित् ॥ ३९ ॥ ततस्तु वायकः प्रीतस्तयोर्वेषमकल्पयत् ॥ विचित्रवर्णेश्रेलेयेरा-कल्पैरनरूपतः ॥४०॥ नानाळक्षणवेषाभ्यां कृष्णरामौ विरेजतुः ॥ स्वलंकृतौ बालगजौ पर्वणीव सितेतरौ ॥ ४१ ॥ तस्य प्रसन्नो भगवानप्रादात्सा-

॥ २८ ॥ सौमनस्यैः कुसुमसमूहैः शोभनमनोभावैर्वा ॥ २९ ॥ ३० ॥ यौराः पुरिक्षयः ॥ ३१ ॥ रजको वस्ननिर्णेजकः । स एव वस्नाणां रंगमपि कुर्वन् रंगकारः ॥३२॥३३॥ रुपितः कृपितः ॥३४॥ हे उद्वृत्ताः ! गिरौ वने चरथ ये नित्यं ते यूर्यं पूर्वं परिधत्ति संभावनायां लोट् । अभीष्सथ प्रार्थयध्वम् ॥३५॥ राजकुलानि राजकीयाः। लुंपंति निःस्वं कुर्वति ॥३६॥३७॥ वामः-कीशान्व सपुटकान् ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ वायकस्तन्तवायविशेषः । वेषमलंकारम् । चैलेयैर्वस्नप्तमयेराकन्यैर्भूषणैः ॥४०॥ पर्वण्युत्सवे ॥४१॥ इह लोके परमां श्रियं च वलं चैश्वर्यं च स्मृति चेंद्रियं 1'4811

तत्पाटवं च प्रादात् ॥४२॥४३॥ ४४॥ ४५॥ चैमायाभवाय भवायोद्भवाय॥ ४६॥ रजकवघेन वायकानुग्रहेण च युवयोविषमदृष्टित्याऽनीश्वरता नाशंकनीयेत्याह । निह वामिति । अत्र हेतुः समयोरिति । अत्रापि हेतुह्रयम् । सुहदोरिति जगदात्मनोरिति च ॥४७॥४८॥ इत्यिभित्रेत्य इत्येवं विज्ञापयस्रमित्रेत्य तन्मतं ज्ञात्वा ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ अन्वयविधिनौ वंशे वृद्धिम-तीमित्यर्थः । अप्रार्थितं श्रीप्रशृतिकं च दत्त्वा ततो निर्जगामिति ॥५२॥ स्वेतं चरन्मधुपुरे रजकं निकृत्य कृष्णः प्रदाय च वरानय वायकाय ॥ मालाकृतं समनुकम्प्य चकार कृष्णामृज्ञी धनुश्व सहसा नमयन्यभंज ॥१॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्वं चे पूर्वार्धे टीकायामेकचत्वारिशोऽष्यायः ॥ ४१ ॥ द्विचत्वारिशके कृष्णोस्तरा ।। वधस्तद्रक्षिणां कंसारिष्टं रंगोतसवादि च

रूप्यमात्मनः ॥ श्रियं च परमां लोके बलैश्वर्यस्मृतींद्रियम् ॥ ४२ ॥ ततः सुदाम्नो भवनं मालाकारस्य जग्मतुः ॥ तौ दृष्ट्वा स समुत्थाय ननाम शिरसा भुवि ॥ ४३ ॥ तयोरासनमानीय पाद्यं चाथाईणादिभिः ॥ पूजां सानुगयोश्रके सक्तांबूलानलेपनैः ॥४४॥ प्राह नः सार्थकं जन्म पावितं च कुलं प्रभो ।। पितृदेवर्षयो महां तुष्टा ह्यागमनेन वाम ॥४५॥ भवंतौ किल विश्वस्य जगतः कारणं परम् ॥ अवतीर्णाविहांदोन चेपाय च भवाय च ॥४६॥ न हि वां विषमा दृष्टिः सुहृदोर्जगदात्मनोः ॥ समयोः सर्वभूतेषु भजंतं भजतोरपि ॥४७॥ तावाज्ञापयतं भृत्यं किमहं करवाणि वाम् ॥ पुंसोऽत्यनुप्रहो होष भवद्भिर्यन्नियुज्यते ॥४८॥ इत्यभिष्रेत्य राजेंद्र सुदामा प्रीतमानसः ॥ शस्तैः सगंधैः कुसुमैर्माळां विरिवतां द्दौ ॥४९॥ ताभिः स्वलंकृतौ प्रीतौ कृष्णरामौ सहानुगौ ॥ प्रणताय प्रपन्नाय ददतुर्वरदौ वरान् ॥ ५० ॥ सोऽपि वन्नेऽचलां भक्ति तस्मिन्नेवाखिलात्मिन ॥ तद्भक्तेषु च सौंहार्द भूतेषु च दयां पराम् ॥ ५१ ॥ इति तस्मै वरं दत्त्वा श्रियं चान्वयवर्धिनीम् ॥ वलमायुर्यशः कांतिं निर्जगाम सहाम्रजः ॥५२॥ इति श्रीम-द्भागवते महापुराणे दशमस्वः धे पुरप्रवेशो नाम एकचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४१॥ श्रीशुक उवाच ॥ अथ व्रजन्नाजपथेन माधवः स्त्रियं गृहीतांगविलेप-भाजनाम् ॥ विलोक्य कुन्जां युवर्तीं वराननां पप्रन्छ यांतीं प्रहमन्नसप्रदः ॥ १ ॥ का त्वं वरोवेंतदुहानुलेपनं कस्यांगने वा कथयस्य साधु नः ॥ देह्यावयोरंगिवलेपमुत्तमं श्रेयस्ततस्तेन चिराद्भविष्यति ॥२॥ सैरंध्युवाच ॥ दास्यस्म्यहं सुन्दर कंससंमता त्रिवक्रनामा ह्यनुलेपकर्मणि ॥ मद्भावितं भोजपतेरतिप्रियं विना युवां कोऽन्यतमस्तद्र्वति ॥३॥ रूपपेशलमाधुर्थहिसतालापवीक्षितैः ॥ धर्षितात्मा ददौ सांद्रमुभयोरनुलेपनम् ॥४॥ ततस्ता-वंगरागेण स्ववर्णेत्रशोभिना ॥ संप्राप्तपरभागेन शुशुभातेऽनुरंजितौ ॥५॥ प्रसन्नो भगवान्कुव्जां त्रिवक्रां रुचिराननाम् ॥ ऋज्वीं कर्तुं मनश्रके दर्शयन्दर्शने

॥१॥ अङ्गिविलेपाश्चंदनादयः । गृहीतान्यंगिविलेपानां भाजनानि यया तास् । रसप्रदः सुखप्रदः ॥१॥ हे अंगने हे वरोरु ! इति सोपहासं संबोध्य पृच्छित । त्वं का एतदनुलेपनं कस्य वा । उह हित विपातो श्रृविच्चेपयुक्ते वितर्के । अस्मत्सेवा सद्यः फलत्येवेत्याह । न चिरादिति ॥२॥ तिस्रो श्रीकोरःकत्वो वक्रा इति त्रिवक्रेति नाम यस्याःसा अनुलेपसाधनिकयायां कंसस्य वहुमता दास्य-स्मि ॥३॥ रूपं चांगसौष्ठवं पेशलं च सौकुमार्य माधुर्यं च रसिकता हिततं चालापाथ वीक्षितं च तैर्धिपितात्मा मोहितिच्छा । सांद्रं घनम् ॥ ४ ॥ स्वर्णेतरशोभिना रामकृष्णयोर्वणांम्यामितरः मीतादिवर्णस्तेन शोभितुं शीलं यस्य तेन । संवासपरमागेन संप्राप्तः परो नाभेरूपरितनो भागो येन सः। संप्राप्तः परभागः शोभाविशयो येनेतिवा। तेनानुरंजितौ ॥५॥ स्वदर्शने सद्यः फलं दर्शन

श्रीघरी

31.02

॥६४

यन् ॥६॥ तस्याः प्रपदे पादाग्रह्यं पद्भणामापीष्य हे अंगुल्याञ्चताने उद्मते यस्मिन्पाणी तेन जुबुके मुखस्याधीभागे धृत्वाऽध्यात्मं देहमुत्रमयामास ॥ ७ ॥ तदैवं ऋज समानमंगं यस्याः । वृहश्यी श्रोणी पयोधरौ च यस्याः सा । मुकुंदस्पर्शनादिति मुख्यं कारणम् ॥८॥९॥ १० ॥ ११ ॥ आधिविकर्शनं मनःपीडाशमनम् । कंसवधेन स्वयं साधितोऽर्थः सुहृदां प्रयोजनं येन सः । अगृहा-णामकृतदाराणां पांचानां प्रवासिनां परमयनमाश्रयस्त्वम् ॥१२॥ मधुरया गिरा तां प्रस्थाप्य वजनविषयिर्विणिरियर्चितः ॥१३॥ लेख्याश्रिवत्यस्ता इव पूर्वयो यासां ताः ॥ १४ ॥ घतु-मीखशालां पृच्छन् ॥ १५ ॥ प्रसद्य बलात् ॥१६॥ निमिषेणातिशीद्यम् । मदकरी मत्तहस्ती ॥ १७ ॥ १८ ॥ गृह्यतां वध्यतामिति वदंतो जिष्टक्षवः आञ्चतवंतः ॥ १९ ॥ न केवलं कृद्धौ किंतु फलम् ॥६॥ पद्भवामाक्रम्य प्रपदे द्वर्चगुल्युत्तानपाणिना ॥ प्रगृह्य चुबुकेऽध्यात्ममुदनीनमदच्युतः ॥ ७ ॥ सा तदर्ज्ञसमानांगी बृहच्छोणिपयोधरा ॥ मुकुंदस्पर्शनात्सद्यो बभूवः प्रमदोत्तमा ॥ ८ ॥ ततो रूपगुणौदार्यसंपन्ना प्राह केशवम् ॥ उत्तरीयांतमाकृष्य स्मयंती जातहृच्छया ॥ ९ ॥ एहि वीर गृहं यामो न त्वां त्यक्तमिहोत्सहे ॥ त्वयोग्मथितचित्तायाः प्रसीद पुरुषर्भ ॥१०॥ एवं स्त्रिया याच्यमानः कृष्णो रामस्य पश्यतः ॥ मुखं वीच्या-नुगोपानां प्रहसंस्तामुवाच ह ॥११॥ एष्यामि ते गृहं सुभः पुंसामाधिविकर्शनम् ॥ साधिताथीं अगृहाणां नः पांथानां त्वं परायणम् ॥१२ ॥ विस-ज्य माध्या वाण्या तां व्रजन्मार्गे विणक्पयैः ॥ नानोपायनतांबू छम्नगंधैः साम्रजो ऽर्वितः ॥१३॥ तद्दर्शनस्मरक्षोभादात्मानं नाविदनिस्रयः ॥ विस्न-स्तवासःकबरवलयारेख्यमूर्तयः ॥ १४ ॥ ततः पौरान्एच्छमानो धनुषः स्थानमच्युतः ॥ तस्मिन्प्रविष्टो दहशे धनुरेंद्रमिवाद्भतम् ॥ १५ ॥ पुरुषैर्वह-भिर्गुप्तमर्चितं परमर्द्धिमत् ॥ वार्यमाणो नृभिः कृष्णः प्रसद्य धनुराददे ॥१६॥ करेण वामेन सलीलमुद्धतं सञ्जं च कृत्वा निमिषेण पश्यताम्॥ नृणां विकृष्य प्रबभंज मध्यतो यथे चुदं मदकर्युरुकमः ॥ १७ ॥ धनुषो भज्यमानस्य शब्दः खं रोदसी दिशः ॥ पूरयामास यं श्रुत्वा कंसस्त्रासमुपागमत् ॥ १८ ॥ तद्रक्षिणः सानुचराः कुपिता आततायिनः ॥ प्रहीतुकामा आवृत्र्गृद्यतां वध्यतामिति ॥ १९ ॥ अथ तान्दुरभिप्रायान्विलोक्य वलके-शवौ ॥ कुद्धौ धन्वन आदाय शकले तांश्र जन्नतुः ॥२०॥ बलं चकंसप्रहितं हत्वा शालामुखात्ततः ॥ निष्कम्य चेरतुईष्टौ निरीच्य पुरसंपदः ॥२१॥ तयोस्तदद्भुतं वीर्यं निशाम्य पुरवासिनः ॥ तेजः प्रागल्भ्यं रूपं च मेनिरे विबुधोत्तमौ ॥ २२ ॥ तयोर्विचरतोः स्वरमादित्योऽस्तमुपेयिवान् ॥ कृष्ण-रामौ वृतौ गोपैः पुराच्छकरमीयतुः ॥ २३॥ गोप्यो मुकुन्दविगमे विरहातुरा या आशासताशिष ऋता मधुपुर्यभूवन् ॥ संपश्यतां पुरुषभूषणगात्र-ल्हमीं हित्वेतराञ्च भजतश्चकमे अयनं श्रीः ॥ २४ ॥ अवनिक्तां घियुगली भुक्ता शीरोपसेचनम् ॥ जषतुस्तां सुखं रात्रिं ज्ञात्वा कंसचिकीर्षितम् भग्नस्य धनुषः शकले गृहीत्वा जव्नतुश्रेति ॥२०॥ परतः प्रातर्गन्तव्यमिति शालामुखादेव पुनर्निष्क्रम्य ॥२१॥ तेजः प्रभावम् । प्रागल्म्यं घृष्टताम् ॥२२॥ शकटं शकटावमोचनस्थानम् ॥२३॥ मुकुंदम्य विगमे त्रजाकिर्गमनसमये या आशिष आशासत सुखं प्रभाता रजनीयं अद्य धुवं तत्र दशो भविष्यति इत्यादि यदुक्तवत्यस्ता ऋताः सत्या वभृवः । पुरुषभृषणस्य श्रीकृष्णस्य गात्रस्य देहस्य <del>ठचर्मी शोभाम् । कथंभूतस्य गात्रस्य । तु अहो इतरान्त्रह्मादीन् हित्वा यदयनमाश्रयं श्रीः कामयामास । या गात्रलच्मीरिति वा ।। २४ ।। अवनिक्तं श्वालितमंत्रियुगलं ययोस्तौ श्वीरिमश्रमकं</del>

भुक्ता सुखं न्यवसताम् ॥२५॥ परं केवलं गोविन्दरामयोविकीिढतं तन्न तु पराक्रमः किवत् ॥ २६ ॥ उभयथा स्वभजागरितमेदेन प्रत्येकं मृत्योदेतियकराणि च । तथा च मंत्रः । इत्यादुल्कः व्यापम्न हिरण्याक्षो अयोग्नुखः रक्षसां दूत आगत इत्यादिः । तथा यदेतद्भृतान्यन्याविक्य दैवीं बाचं वदसीत्यादिन्न ॥२७॥ तानि दर्शयति स्रोक्त्रयेण । जलादौ प्रतिकृषे दक्ष्यमानेऽपि स्विधर-स्तत्रवादर्शनम् । असत्यपि द्वितीये चजुपोऽतर्धानेऽगुल्यादौ ज्योतिषां चन्द्रादीनां द्वित्वम् ॥ २८ ॥ ख्रायायां प्रतिबिक्षे ख्रिद्रप्रतीतिः । पिद्दितकर्णपुटस्य योतःश्रूयमाणो व्यतिः स प्राणयोपस्तस्याः श्रवणम् । कृत्रेषु स्वर्णवर्णप्रतीतिः रज्ञाकर्षमादिषु स्वपदानामदर्शनम् । एतानि जागरितानि दुर्निमित्तानि ॥ २९ ॥ स्वमान्याद् । स्वम इति । प्रतिभृतेः परिष्वंगः । खरमारुद्य यानम् । विष-भक्षणम् । नलदमाली जपाकुसुममाली यायादिति यत्तद्येकं दुर्निमित्तमिति ॥ ३० ॥ ३१ ॥ कष्टेन कथंचित्रभातायां पुनः सूर्ये चाद्भवः समृत्यित इति । तथा च श्रुतिः । अद्भयो या इति । य

॥२५॥ कंसस्तु धनुषो भंगं रिक्षणां स्वबलस्य च ॥ वधं निशम्य गोविंदरामिकिविंदां परम् ॥२६॥ दीर्घपजागरो भीतो दुनिमित्तानि दुर्मितिः ॥ बह्न्यचष्टोभयथा मृत्योदोत्यकराणि च ॥२०॥ अदर्शनं स्विरारसः प्रतिरूपे च सत्यि ॥ असत्यि क्रितीये च हैरूप्यं ज्योतिषां तथा॥२८॥ विद्रप्रतीनित्र्वेत्तेषु स्वपदानामदर्शनम् ॥ २९ ॥ स्वप्ने प्रेतपिष्वंगः खरयानं विपादनम् ॥ यायात्रलदमाल्येक्स्तिल्यको दिगंबरः ॥३०॥ अन्यानि चेत्यंभूतानि स्वप्नजागरितानि च ॥ पश्यन्मरणसंत्रस्तो निद्रां लेभे न चिंतया ॥ ३१ ॥ व्यष्टायां निशि कौरव्य सर्ये चाद्भवः समुत्थिते ॥ कारयामास व कंसो मल्लकीडामहोत्सवम्॥३२॥ आनर्जः पुरुषा रंगं त्र्यभेर्यश्च जित्तरे ॥ मंचाश्चालंकृताः सिमः पताकाचैलतोरणैः ॥३३॥ तेषु पौरा जानपदा बह्मचत्त्रपुरोगमाः ॥ यथोपजोषं विविश् राजानश्च कृतासनाः ॥३४॥ कंसः परिवृतोऽमात्ये राजमंच उपाविशत् ॥ मंडलेश्वरमाध्यस्थो हृदयेन विद्यता ॥ ३५ ॥ वाद्यमानेषु त्र्येषु मल्लतालोत्तरेषु च ॥ मल्लाः स्वलंकृता हपाः सोपाध्यायाः समासत्त ॥ ३६ ॥ चाण्रो मुष्टिकः कृटः शलस्तोशल एव च ॥ त आसेदुरुपस्थानं वल्गुवाद्यप्रहिपताः ॥ ३७ ॥ नन्दगोपादयो गोपा भोजराजसमान्तुताः ॥ निवेदितोपायनास्ते एकस्मिन्यंच आविशन् ॥३८॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वोधे मल्लरंगोपवर्णनं नाम द्वित्रवारिशोऽध्यायः ॥ ।। अथ कृष्णश्च रामश्च कृत्यारोचौ परन्तप ॥ मल्लदुन्दुभिनिघोषं श्रुत्वा द्रष्टुमुपेयतुः॥ १ ॥ रंगद्वारं समासाद्य तिस्म-ध्यायः ॥४२॥ श्रीश्चक उद्याच ॥ अथ कृष्णश्च रामश्च कृतशौचौ परन्तप ॥ मल्लदुन्दुभिनिघोषं श्रुत्वा द्रष्टुमुपेयतुः॥ १ ॥ रंगद्वारं समासाद्य तिस्म-

उदगान्महतोऽर्णवात् विश्राजमानः सिललस्य मध्यात् । समावृषमो लोहिताक्षः सूर्यो विषिधन्मनसा पुनात्विति च ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ यथोपजोपं यथामुखम् ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ मन्त्रताल उत्तर उपि उच्चैः श्रूयते येपु तेषु तुर्येषु । उपाध्याया मन्लाचार्याः ॥३६॥ उपस्थानं मन्लरङ्गम् ॥३७॥ समाहृताः । निवेदितान्युपायनानि येस्ते ॥ ३८ ॥ इति दशमे पूर्वार्घे टीकायां द्विचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ त्रिचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ त्रिचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ त्रिचत्वारिशके हत्वा गजेन्द्रं रामकृष्णयोः ॥ रङ्गप्रवेशसौभाग्यं चाणूरेण च भाषणम् ॥ १ ॥ पूर्वेद्युरेव कृतं शीचं शुद्धत्वं निरपराधत्वं याम्यां तौ । एतदुक्तं भवति । धनुभैगादिनाऽध्याम्यां निजैश्वर्षे स्वितेऽपि पितरौ न सुंचत्यावां च पुनर्जिघांसत्यतोऽस्य मातुलस्यापि वधेनावयोदीप इत्येवं कृतापराधपरिहाराविति । मन्लानां दुंदुमीनां च निर्वाषं मन्ल-

श्रीधरी

अ०४३

गद्या

वाल ढुंदुभिनिर्घोषं वा ॥१॥ अम्बष्ठो इस्तिपस्तेन चोदितम् ॥२॥ परिकरं युद्धोचितपरिधानं कृत्वा । समुद्य निवध्य ॥ ३ ॥ ४ ॥ अन्तको मृत्युः कालस्तिनिर्मा यमस्तिन्नयंता तैरुपमा यस्य तम् ॥५॥ विगलितो विच्युतः । मुष्टिना निहत्यालीयतादृत्यो वभूव ॥६॥ अचक्षाणोऽपत्रयन् । घाणमवद्राणं तेन दृष्टिद्शनं यस्य सः । लोचनागोचरमपि हि पशवो ब्राणेन जानंतीति प्रसि-द्भम् । परामृशद्भुतवान् । पुष्करेण शुण्डाग्रेण । स कृष्णः प्रसद्य बलेन ॥ ७ ॥ धनुषो धनुषां पश्चविंशतिर्यावत्तावंतं देशं विचकर्प आकृष्य नीतवान् । कं क इव विचकर्प यथा नागं सर्पवदर्तमानं गजं सुपर्णवत्स्वयमिति । आविरासीद्यथा प्राच्यां दिशींदुरिव पुष्कल इतिवत् ॥८॥ स पर्यावर्तमानेनेति । पुच्छग्राहिणं श्रीकृष्णं गृहीतुं यदि दक्षिणतः परिवर्तते गजस्तिहं सन्यतो भ्रामयति । यदा सन्यतः परिवर्तते तदा दक्षिणतो भ्रामयंस्तेन सह बभ्राम । गोवत्सेन भ्राम्यमाणेन बालकः स एव कृष्णो यथाऽन्यो वा बालक इवेति ॥९॥ वारणं गर्ज प्राद्रवन्प्रकर्षेणासमन्ततो धावन्पातया-न्नागमवस्थितम् ॥ अपश्यत्कुवलयापीडं कृष्णोऽम्बष्ठप्रचोदितम् ॥२॥ बदुध्वा परिकरं शौरिः समुद्य कुटिलालकान् ॥ उवाच हस्तिपं वाचा मेघनाद-गभीरया ॥३॥ अंबष्ठांबष्ठ मार्गं नौ देह्यपक्रम मा चिरम् ॥ नोचेत्सकुंजरं त्वाऽद्य नयामि यमसादनम् ॥४॥ एवं निर्भित्सतोऽम्बष्ठः कृपितः कोपितं गजम् ॥ चोदयामास कृष्णाय कारुांतक्यमोपमम् ॥५॥ करींद्रस्तमभिद्रत्य करेण तरसाऽग्रहीत् ॥ कराद्विगलितः सोऽमुं निहत्यांत्रिष्वेलीयत ॥६॥ संब्रद्धस्तमचक्षाणो ब्राणदृष्टिः स केशवम् ॥ परामृशत्पुष्करेण स प्रसह्य विनिर्गतः ॥ ७ ॥ पुच्छे प्रगृह्यातिबलं धनुषः पंचिवंशतिम् ॥ विचकर्ष यथा नागं सुपर्ण इव लीलया ॥८॥ स पर्यावर्तमानेन सन्यदक्षिणतोऽच्युतः ॥ बभ्राम भ्राम्यमाणेन गोवत्सेनेव बालकः ॥९॥ ततोऽभिमुखमभ्येत्य पाणिनाऽऽहत्य वारणम् ॥ प्राद्रवन्पातयामास स्पृश्यमानः पदे पदे ॥ १० ॥ स धावन्कीडया भूमौ पतित्वा सहसोत्थितः ॥ तं मत्वा पतितं कुद्धो दंताभ्यां सोऽहनित्वितिम् ॥११॥ स्वविक्रमे प्रतिहते कुंजरेंद्रोऽत्यमर्षितः ॥ चोद्यमानो महामात्रैः कृष्णमभ्यद्रवद्रुषा ॥१२॥ तमापतंतमासाद्य भगवान्मधुसूदनः ॥ निगृह्य पाणिना हस्तं पातयामास भूतले ॥ १३ ॥ पतितस्य पदाक्रम्य मृगेंद्र इव लीलया ॥ दन्तमुत्पाट्य तेनेभं हस्तिपांश्रा-हनद्वरिः ॥ १४ ॥ मृतकं द्विपमुत्सुज्य दंतपाणिः समाविशत् ॥ अंसन्यस्तविषाणो असुङ्मदिबंदु भिरंकितः ॥ विरूहस्वेदकणिकावदनां चुरुहो वभौ ॥ १५॥ वृतौ गोपैः कतिपयैर्वलदेवजनार्दनौ ॥ रंगं विविशतू राजनगजदंतवरायुधौ ॥ १६ ॥ मल्लानामशनिर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मुर्तिमा-नगोपानां स्वजनोऽसतां क्षितिभुजां शास्ता स्विपत्रोः शिशुः ॥ मृत्युर्भोजपतेविराडविदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगे गतः मास । यथा पर्तात तथा तं बश्चयन्त्राद्रविद्यर्थः ॥ १० ॥ विच स घावित्रित अहनदहन् ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ रंगं समाविशत्तदा वीरश्रिया वभौ । कथंभूतः । अंसे न्यस्तं विषाणं गजदंतो येन सः असुजो रक्तस्य मदस्य च बिंदुभिः पारतोऽङ्कितः। विरुढा उद्गताः स्वेदकणिकास्ताभिरुपलक्षितं वदनांवुरुहं यस्य सः ॥१५॥ न केवलं स एकः समाविशन्कित् इतो गोपै-रिति ॥१६॥ तत्र शृक्कारादिसर्वरसकदम्बमृतिर्भगवांस्तत्तदाभप्रायानुसारेण बभौ । साकल्येन सर्वेपामित्याह । मञ्जानामिति । मञ्जादीनामज्ञानां द्रष्ट्रणामशन्यादिरूपेण दशघा विदितः सन्साप्रजो रंगं गत इत्यन्वयः । मल्लादिष्वभिन्यक्ता रसाः त्रमेण श्लोकेन निवध्यंते । रौद्रोऽद्भृतश्र शृङ्गारो हास्यं वीरो दया तथा ॥ भयानकश्र वीभत्सः शांतः सप्रेमभक्तिकः ॥ अविदुषां विराट् विकलः अपर्याप्तो राजत इति तथा । अनेन बीभत्सरस उक्तः । विकल्पत्वं च कव वजसारसर्वाङ्गावित्यादिना वच्यते ॥ १७ ॥ उद्विविजे भीतो बभूव ॥१८॥ तथा नटाविति निर्भयत्वं दिशितम् ॥१९॥ प्रहर्षवेगेनोत्कलितान्युज्जृं भितानीक्षणान्याननानि च येपाम् । तयोराननं पप्तः परं न तृप्ताः । निराकांक्षा न बभृवुरित्यर्थः ॥२०॥तदेवाह । पिवंत इवेति । श्लिप्टंतः परिष्वंगं कुवंत इव लक्षिता इत्यर्थः ॥२१॥ यथाद्दं धनुर्भङ्गादि यथाश्रुतं गोवर्धनोद्धरणादि तत्तदनिकम्य तदनुरूपितत्यर्थः । प्रत्यक्षं च तयो रूपं गजदंतादियुक्तं गुणाः शौर्यादयो माधुर्यं इसितालापादि प्रागन्भयं घाष्ट्यं स्मागन्तः ॥ १००॥ वज्ञं सम्बन्धार्यो वज्ञाने विवित्त

साम्रजः ॥ १७ ॥ इतं कुवलयापीडं दृष्टा ताविप दुर्जयौ ॥ कंसो मनस्व्यपि तदा भृशमुद्रिविजे नृप ॥ १८ ॥ तौ रेजत् रङ्गगतो महाभुजौ विचि-त्रवेषाभरणसंगंबरौ ॥ यथा नटावुत्तमवेषधारिणौ मनः क्षिपंतौ प्रभया निरीक्षताम् ॥ १९ ॥ निरीच्य तावुत्तमपूरुषौ जना मञ्जस्थिता नागर-राष्ट्रका नृप ॥ प्रहर्षवेगोत्किलतेक्षणाननाः पपुर्न तृप्ता नयनैस्तदाननम् ॥२०॥ पिवंत इव चचुभ्यां लिहंत इव जिह्नया ॥ जिघनत इव नासाभ्यां श्टिष्यन्त इव बाहुभिः ॥२१॥ ऊचुः परस्परं ते वै यथादृष्टं यथाश्रुतम् ॥ तद्रपगुणमाधुर्यप्रागल्भ्यस्मारिता इव ॥ २२ ॥ एती भगवतः साक्षाद्ध-रेर्नारायणस्य हि ॥ अवतीर्णाविहांशेन वसुदेवस्य वेश्मनि ॥ २३ ॥ एष वै किल देवक्यां जातो नीतश्च गोकुलम् ॥ कालमेतं वसनगृढो वच्छे नंदवेश्मिन ॥ २४ ॥ पूतना उनेन नीता उन्तं चक्रवातश्च दानवः ॥ अर्जुनौ गुह्यकः केशी धेनुको उन्ये च तिद्वधाः ॥ २५ ॥ गावः सपाला एतेन दावाग्नेः परिमोचिताः ॥ कालियो दिमतः सर्प इंद्रश्च विमदः कृतः ॥२६॥ सप्ताहमेकहस्तेन भृतोऽद्रिप्रवरोऽमुना ॥ वर्षवाताशिनभ्यश्च परित्रातं च गोकुलम् ॥ २७ ॥ गोप्योऽस्य नित्यमुदितहसितप्रेक्षणं मुखम् ॥ पश्यंत्यो विविधांस्तापांस्तरंति स्माश्रमं मुदा ॥ २८ ॥ वदंत्यनेन वंशोऽयं यदोः सुबहुविश्रतः ॥ श्रियं यशो महत्त्वं च लप्स्यते परिरक्षितः ॥ २९ ॥ अयं चास्याग्रजः श्रीमान् रामः कमललोचनः ॥ प्रलंबो निहतो येन वत्सको ये बकादयः ॥ ३० ॥ जनेष्वेवं ब्रवाणेषु तूर्येषु निनदत्सु च ॥ कृष्णरामौ समाभाष्य चाणूरो वाक्यमत्रवीत् ॥३१॥ हे नंदसुनो हे राम भवन्तौ वीरसंमतौ ॥ नियुद्धकुशलौ श्रत्वा राज्ञाऽऽहूतौ दिद्दचुणा ॥ ३२ ॥ प्रियं राज्ञः प्रकुर्वन्त्यः श्रेयो विदंति वै प्रजाः ॥ मनसा कर्मणा वाचा विपरीतमतो उन्यथा ॥ ३३ ॥ नित्यं प्रमुदिता गोपा वत्सपाला यथा स्फुटम् ॥ वनेषु मह्मयुद्धेन क्रीडंतश्चारयंति गाः ॥ ३४ ॥ तस्माद्राज्ञः प्रियं य्यं वयं च करवामहे ॥ भूतानि नः प्रसीदंति सर्वभूतमयो नृपः ॥३५॥ तिन्नशम्यात्रवीत्कृष्णो देशकालोचितं वचः ॥ नियुद्धमात्मनोऽभीष्टं मन्यमा-

तैः स्मारिता इव स्मरणं प्रापिता इव ॥२२॥ विस्मितानां वाक्यान्याह । अष्टांभरेतावित्यादिभिः ॥ २३ ॥ किलेति सर्वत्रान्वयः ॥ २४ ॥ गुद्यकः शंखचृढः अन्ये चाघासुरादयः ॥२५॥ ॥२६॥२७॥ आश्रमभीपच्छ्रमयुक्तं सुखस् । अश्रमं सुखमिति वा । यहा । अश्रमं यथा भवति तथा तरंति स्मेति ॥ २८ ॥ अनेन परिरक्षितो यदावैशः सुवहुविश्रुतः सन् श्रयादि रूप्स्यत इति वदंतीति ॥ २९ ॥ घेनुकबकवत्सासुरेषु विपर्ययोक्तिर्जनवादेष्विनिश्चयात् ॥३०॥ जनेष्वेवं व्यवाणेषु सत्सु तदसहमानश्चाणूरोऽव्यवीदिति ॥ ३१॥३२॥३३ ॥३४॥ हे कृष्ण ! प्रियं करवा-

श्रीघरी

27 - (1 3

।।६६॥

६७॥

अमवारिणा उसं न्यासं मुखांबुजं दृज्यताम् ॥११॥ अन्या ऊचुः । किं न पृज्यतेति । सामर्थं सक्रोधम् । हासेन संरम्भ आवेशस्तेन शोमितम् ॥१२॥ अन्या ऊचुः । पुण्या बतेति । नृहिंगेन मनुष्यदेहेन गृढः । वनस्थानि चित्राणि यस्य सः । शिरित्रः शिवो रमा च ताम्यामचितावंद्यी यस्य सः । अयं भावः । धिनिमां सभां यस्यामयं पराभ्यते । तास्तु ब्रज्ञमुवा घन्याः यद्यास्ययं कृष्णो विविधकीह्यांचित गच्छतीति ॥ १३ ॥ अहो वष्टमन्पपुण्या वयं यतोऽस्माभिरनवसरे दृष्टोऽयम् । गोष्यस्तु बहुपुण्या इत्याहुस्त्रिभिः । गोष्य इति । अमुष्य श्रीकृष्णस्य स्प्रमंगं लावण्येन सारं श्रेष्टम् । किंच असमोध्वं न विद्यते सममूर्ध्वमधिकं च यस्यतत्। यदि नान्येनाभरणादिना सिद्धं किंतु स्वत एव ऐश्वरस्यश्चर्यस्य चैकांतधामाव्यभिचारिस्थानम् । पाठांतरे अमुष्य किंस्थन्यः । एवंभृतं नित्यं नवीनं रूपं या नेत्रैः पद्यर्थति ॥१४॥ किंच या दोहनादिष्वेनं गायन्ति ता व्रजस्त्रियो धन्याः । प्रवेभृतं नित्यं नवीनं रूपं या नेत्रैः पद्यर्थति ॥१४॥ किंच या दोहनादिष्वेनं गायन्ति ता व्रजस्त्रियो धन्याः । प्रवेभृतं नित्यं नवीनं रूपं या नेत्रैः पद्यर्थति ॥१४॥ किंच या दोहनादिष्वेनं गायन्ति ता व्रजस्त्रियो धन्याः । प्रवेभृतं दोलादोलनम् । उश्चणं सेचनम् । कथंभृताः । उन्क्रमे

मुष्टिकं प्रति सामपे हाससंरंभशोभितम् ॥१२॥ पुण्या वत व्रजभुवो यदयं नृहिंगगृहः पुराणपुरुषो वनिचन्नमाल्यः ॥ गाः पालयन्सहवलः कणयंश्रवणुं विकीडयांचित गिरिन्नरमार्चितांनिः ॥ १३ ॥ गोष्यस्तपः किमचरन्यदमुष्य रूपं लावण्यसारमसमोध्वमनन्यसिद्धम् ॥ दिग्भः पिवन्त्यनुमवा-भिनवं दुरापमेकांतथाम यशसः श्रिय ऐश्वरस्य ॥१४॥ या दोहनेऽवहनने मथनोपलेपप्रेंखेंखनार्भरुदितोच्चणमार्जनादो ॥ गायन्ति चैनमनुरुक्तिथो-ऽश्रुक्ण्ट्यो धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रमचिचयानाः ॥१५॥ प्रातर्वजाद्वजत आविशतश्र सायं गोभिः समं कण्यतोऽस्य निशम्य वेणुम् ॥ निर्गम्य तूर्णमवलाः पिथ भूरिपुण्याः पश्यन्ति सिम्मतमुखं सदयावलोक्षम् ॥१६॥ एवं प्रभाषमाणासु श्रीषु योगेश्वरो हरिः ॥ शत्रुं हन्तुं मनश्रके भगवान्भरत्वर्षम् ॥१९॥ सभयाः स्त्रीगिरः श्रुत्वा पुत्रस्नेहश्चातुरौ ॥ पितरावन्वतप्येतां पुत्रयोख्नुधौ वलम् ॥ १८ ॥ तेस्तैर्नियुद्धविधिभिर्विविधेरच्युतेतरो ॥ युयुधाते यथाऽन्योन्यं तथेव बलमुष्टिकौ ॥ १९ ॥ भगवद्गात्रनिष्वात्तेत्रिक्तिविधिक्तिविधेरच्युतेतरो ॥ ययुधाते यथाऽन्योन्यं तथेव बलमुष्टिकौ ॥ १९ ॥ भगवद्गात्रनिष्वात्तेत्रिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिक्तिविधिकिषिक्तिविधिकिषिक्तिविधिक्याविधिकिषिक्तिविधिक्तिविधिकिषिकिष्तिविधिकिषिकिष्तिविधिकिष्तिविधिकिष्तिविधिकिषिकिषिकिष्तिविधिकिष्तिविधिकिष्तिविधिकिष्तिविधिकिषिकिष्तिविधिकिष्तिविधिकिष्तिविधिकिष्तिविधिकिष्तिविधिकिष्तिविधिकिषिकिष

चित्तमुरुक्रमचित्तं तेनैव यानं सर्वविषयप्राप्तिर्यासां ताः । पाठांतरे उरुक्रमं चितयन्त्य इत्यर्थः । छतः । अनुरक्तिथः । तत्र लिंगमशुक्तंत्रः ॥१५॥ प्रातरिति । या अवला अस्य वेणुं निश्मय गृहात्तृणं निर्गम्य पथि सिस्मितमुखं पश्यंति ता भृरिपुण्या इति ॥१६॥ एवं सभयं बुवाणासु स्त्रीपु तासां भयनिवृत्तये कृष्णः शत्रुं हन्तुं मनश्रके ॥ १७ ॥ सभयाः स्त्रीणां गिरः श्रुत्वा पुत्रयोः स्नेहेन या शुक् तया आतुरौ विह्वलौ पुत्रयोर्वलमजानन्तौ पितरावनुतापं प्राप्ताविति ॥१८॥१९॥ तदा भगवतो गात्राणामरितनजान्वादीनां निष्पातैः प्रहारैर्वज्ञस्य निष्पेपस्तीव्रप्रपातस्तद्विष्ठष्टुरैः । भूष्यमानांगः श्रुथद्गात्रः ॥२०॥ व्येनस्येव वेगो यस्य स चाणूरः अवाधताताङ्यत् ॥२१॥२२॥ भूषृष्ठे भ्रव उपरि । पोथयामासास्कालयत् । इन्द्रव्वजो वज्रम् । यद्वा । इंद्रव्वजो गौडेषु

श्रीघा

No SH

प्रसिद्धः किस्मिश्चिदुत्सवे महान्स्तंमो ध्वजपताकाद्यलंकृतः पुरुषाकृतिरुच्छीयते स यथा पतित तद्वदपतिदिति ॥२३॥२४॥ अदितः पीडितः । ऊर्व्युपस्थे भृतले ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ वन्गंतौ नृत्यादि कुर्वतौ ॥२९॥ साधु साधु इति वदंतः ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ अव्ययोऽश्रमः । लिधम्ना लाघवेन ॥३४॥३५॥ दुर्विपहमविपद्मप्रग्रं तेजो यस्य स श्रीकृष्णः ॥३६॥

विषः ॥ २५ ॥ ततः कूटमनुप्राप्तं रामः प्रहरतां वरः ॥ अवधील्लीलया राजन्सावज्ञं वाममुष्टिना ॥२६॥ तह्यंव हि शलः कृष्णपदा अवधीर्षकः ॥ द्विधा विदीर्णस्तोशलक उभाविप निपेततुः ॥ २७ ॥ चाणूरे मुष्टिके कूटे शले तोशलके हते ॥ शेषाः प्रदुदुवुर्मल्लाः सर्वे प्राणपरीप्सवः ॥ २८ ॥ गोपान्वयस्यानाकृष्य तैः संसुज्य विजहतुः ॥ वाद्यमानेषु तूर्येषु वल्गंतौ रुतनूपुरौ ॥२९॥ जनाः प्रजहषुः सर्वे कर्मणा रामकृष्णयोः ॥ ऋते कंसं विष्रमुख्याः साधवः साधु साध्विति ॥ ३० ॥ हतेषु मल्लवर्येषु विद्वतेषु च भोजराट् ॥ न्यवारयत्स्वतूर्याणि वाक्यं चेदमुवाच ह ॥३१॥ निःसारयत दुर्वृत्तौ वसुदेवात्मजौ पुरात् ॥ धनं हरत गोपानां नन्दं बधीत दुर्मतिम् ॥ ३२ ॥ वसुदेवस्तु दुर्मेधा हन्यतामाश्वसत्तमः ॥ उप्रसेनः पिता चापि सानुगः परपक्षगः ॥ ३३ ॥ एवं विकत्थमाने वै कंसे प्रकुपितो ऽव्ययः ॥ लिघम्नोत्पत्य तरसा मञ्जमुत्तुङ्गमारुहत् ॥३४॥ तमाविशंतमालोक्य मृत्यु-बात्मन आसनात् ॥ मनस्वी सहसोत्थाय जगृहे सोऽसिचर्मणी ॥ ३५ ॥ तं खड्गपाणि विचरंतमाशु श्येनं यथा दक्षिणसव्यमम्बरे ॥ समग्रहीद्दुर्वि-षहोत्रतेजा यथोरगं तार्च्यसुतः प्रसह्य ॥३६॥ प्रमृह्य केशेषु चलिकरीटं निपात्य रङ्गोपरि तुङ्गमञ्चात् ॥ तस्योपरिष्टात्स्वयमञ्जनाभः पपात विश्वा-श्रय आत्मतन्त्रः ॥३७ ॥ तं सम्परेतं विचकर्ष भूमौ हरिर्यथेभं जगतो विपश्यतः ॥ हाहेति शब्दः सुमहांस्तदाऽभूदुदीरितः सर्वजनैर्नरेंद्र ॥३८॥ स नित्यदोद्विग्निधया तमीश्वरं पिबन्वदन्वा विचरन्स्वपन् श्वसन् ॥ ददर्श चक्रायुधमग्रतो यतस्तदेव रूपं दुरवापमाप ॥ ३९ ॥ तस्यानुजा भ्रात-रोऽष्टौ कङ्कन्यग्रोधकादयः ॥ अभ्यधावत्रभिकृद्धा भ्रातुर्निर्वेशकारिणः ॥४०॥ तथातिरभसांस्तांस्तु संयतान् रोहिणीसुतः ॥ अहन्परिघमुद्यम्य पश्-निव मृगाधिपः ॥ ४१ ॥ नेदुर्दुंदुभयो व्योम्नि ब्रह्मेशाद्या विभूतयः ॥ पुष्पैः किरंतस्तं पीताः शंशंसुर्नेनृतुः स्त्रियः ॥४२॥ तेषां स्त्रियो महाराज सुहृन्मरणदुःखिताः ॥ तत्राभीयुर्विनिघ्नन्त्यः शीर्षाण्यश्रुविलोचनाः ॥ ४३ ॥ शयानान्वीरशय्यायां पीतानालिंग्य शोचतीः ॥ विलेपुः सुस्वरं नायों विसृजन्त्यों मुहुः शुचः ॥ ४४ ॥ हा नाथ प्रिय धर्मज्ञ करुणानाथ वत्सल ॥ त्वया हतेन निहता वयं ते सगृहप्रजाः ॥४५॥ त्वया विरहिता पत्या

गरिष्ठत्वाय विश्वाश्रयत्वम्रुक्तम् । तत्र हेतुः । अञ्जनाभः कुतस्तस्योपर्येव पपात । यत आत्मतंत्रः स्वतंत्रः ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ निर्वेशो निष्कृतिरानृण्यमित्यर्थः । तत्कारिणः संतस्तेऽक्य-धावन् ॥४०॥ तथा ताद्दगतिरमसो वेगो येषां तान् । संयत्तानुद्युक्तान् ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ शोचंग्यो विलापांश्रकुः । श्रुचः अश्रूणि ॥४४॥ धर्मञ्ज इत्यादीनि विलापे प्रेमसम्बोधनानि । 115611

ते त्वदीया वयम् ॥ ४५ ॥ त्वया पत्या विरहिता पुरीयं न शोमत इति स्वदृष्णाभिषानम् ॥४६॥ अनागसामिति तु परमार्थामिधानम् ॥४०॥ एप कृष्णः प्रभवंत्यस्मादिति प्रभवः अपियंत्यसिमिन्नत्यप्ययः स च स च । तद्वध्यानं तद्वज्ञा तत्कन् शीलं यस्य सः ॥४८॥४९॥ आस्पृष्ठ्य ईपत्स्पृष्ट्या ॥ ५० ॥ पुत्रश्रांति विहाय जगदीश्वराविति ज्ञात्वा शंकितौ न सस्वजाते नालिंगितवंतौ । किंतु बद्धांजली तस्थतुरित्यर्थः ॥ ५१ ॥ प्रसद्य हत्वा हस्तीद्रं मझेंद्रान्मन्ललीलया ॥ वीभत्सचरितं कंसं स वीभत्सममारयत् ॥ १ ॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे पूर्वाघें टीकायां
चतुश्वत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ पञ्चचत्वारिशकेऽथ पितृनन्दादिसांत्वनम् ॥ उग्रसेनाभिषेकश्व गृरौ वासात्पुरागमः ॥ १ ॥ उपलब्धार्थौ विदित्वेति । अयमर्थः । उप समीपे आवयोः पुत्रबुद्ध्या सांसारिकपरमसुखभोगात्पूर्वमेव लब्धार्थावावामीक्वराविति लब्धः प्राप्तः परमज्ञानरूपोऽर्थो याक्यां तौ तथाभृतौ ज्ञात्वा माय प्रसन्ने सत्यनयोर्ज्ञानं नाम किं दुर्लभं स्यात्। दुर्लभंतु मयि पुत्र-

पुरीयं पुरुप्षम ॥ न शोभते वयमिव निवृत्तोत्सवमङ्गला ॥४६॥ अनागसां त्वं भूतानां कृतवान्द्रोहमुल्वणम् ॥ तेनेमां भो दशां नीतो भूतभक्को लभेत शम् ॥ ४७ ॥ सर्वेषामिह भूतानामेष हि प्रभवाष्ययः ॥ गोप्ता च तदवध्यायी न कचित्सुखमेषते ॥ ४८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ राजयोषित आश्वास्य भगवाँ ल्लोकभावनः ॥ यामाहुलें किकीं संस्थां हतानां समकारयत् ॥ ४९ ॥ मातरं पितरं चैव मोचियत्वाऽथ वंधनात् ॥ कृष्णरामो ववंदाते शिरसा स्पृश्य पादयोः ॥ ५० ॥ देवकी वसुदेवश्र विज्ञाय जगदीश्वरो ॥ कृतसंवंदनो पुत्रो सस्वजाते न शंकितो ॥५१॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाधें कंसवधो नाम चतुश्रत्वारिंशोऽध्यायः ॥४४॥ श्रीशुक उवाच ॥ पितरावुपलब्धार्थों विदित्वा पुरुपोत्तमः ॥ माऽभू-दिति निजां मायां ततान जनमोहिनीम् ॥१॥ उवाच पितरावेत्य साप्रजः सात्वतर्षभः ॥ प्रश्रयावनतः प्रीणत्रंव तातेति सादरम् ॥२॥ नास्मत्तो युवयोस्तात नित्योत्कंठितयोरिष ॥ बाल्यपोगंडकेशोराः पुत्राभ्यामभवन् कचित् ॥ ३ ॥ न लब्धो देवहतयोर्वासो नो भवदंतिके ॥ यां वाला पितृगेहस्था विदंते लालिता मुदम् ॥ ४ ॥ सर्वार्थसंभवो देहो जिनतः पोषितो यतः ॥ तयोर्याति निवेंशं पित्रोर्मर्यः शतायुषा ॥ ५ ॥ यस्त-योरात्मजः कल्प आत्मना च धनेन च ॥ वृत्तिं न दद्यात्तं प्रत्य स्वमांसं खादयंति हि ॥ ६ ॥ मातरं पितरं वृद्धं भार्यां सार्थों सुतं शिश्चम् ॥ रातरं पितरं वृद्धं भार्यां सार्थों सुतं शिश्चम् ॥

तया प्रेम अत इदानीमेव तन्ज्ञानं नाभूदिति । निजां स्वाधीनां मायां तयोः प्रसारितवानिति ॥ १ ॥ तदेव दर्शयित । उवाचेत्यादिभिरष्टभिः । प्रीणन्प्रीणयन्सादरं ब्रुवन् ॥२॥ अस्मतोऽस्मिन् विभित्तं नित्यमुत्किण्ठितयोरित युवयोः प्रतास्यामावास्यां कृत्वा वाल्यपौगंडकैशोरास्तत्तदवस्थानुभवसुखानीत्यर्थः । नाभवित्रिति अस्मत्तः प्रतास्यामिति सामानाधिकरण्यं वा ॥३॥ किच । आवामेव दैवहीनावित्याह । न लब्ध इति । पितृगेहस्था बाला यां मुदं विदन्ते सा च न लब्धिति ॥४॥ तावच्छ्लोकद्वयेन युवयोरावयोद्य कामहानिर्जातेत्युक्तमावयोः पुनर्युष्मत्परिचर्यालोपेन धर्महानिरित जातेत्याह । सर्वार्थसम्भव इति । सर्वेषां धर्माद्यर्थानां सम्भवो यस्मिन्स देहो यतो यास्यां जिनतः पोपितद्य तयोः पित्रोनिर्वेशं निष्कृतिमानृण्यं मत्यः शतसंवत्सरमात्रेणायुषा न प्राष्नोति ॥५॥ तन्मध्येऽित तु यः पुत्रः कल्पः समर्थः सर्वापदेहेन धनेन च पित्रोर्थिक जीविकां न सम्पादयेतं प्रेत्य लोकांतरे यमदृताः स्वस्यैव मांसं खादयन्तीति ॥ ६ ॥ किच मात्रादि-

श्रीघरी

MA Ub

।।६८॥

शुश्रुपामकुर्वन्विफलजीवितश्च भवतीत्याह । मातरमिति । अविश्रदपुष्णन् श्वसन्त्रिपि मृततुर्लय एवेति ॥ ७ ॥ तत्तस्मान्तौ आवयोः । मोघं व्यर्थम् । अनर्चतोरपूजयतोः ॥ ८ ॥ दुईदा कंसेन कृत्वा ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥ आश्वास्य सांत्वियत्वा ॥१२॥ त्वमेवाज्ञापयेति मा वदेत्याह । ययातिशापादिति । तव तु यादवत्वेऽपि मदाज्ञया न दोप इति भावः ॥ १३ ॥ मम तादृशी शिक्तांकितिति चेत्तत्राह । मयीति । मत्प्रसादेन सर्व भविष्यतीत्यर्थः ॥१४॥ स्वान्ज्ञातीनसंवंधाञ्च दिग्म्य आनाय्येति ॥१५॥१६॥ सिद्धाः पूर्णाः । कृष्णरामाम्यां गतो निवृत्तो ज्वरस्तापो

गुरुं विष्रं प्रपन्नं च कल्पोऽबिभ्रच्छ्वसवन्मृतः ॥ ७ ॥ तन्नावकल्पयोः कंसान्नित्यमुद्धिमचेतसोः ॥ मोघमेते व्यतिक्रांता दिवसा वामनर्चतोः ॥ ८ ॥ तत्क्षन्तुर्महथस्तात मातनौ परतन्त्रयोः ॥ अकुर्वतोवा शुश्रुषां क्षिष्टयोर्दुईदा भृशम् ॥ ९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति मायामनुष्यस्य हरेविश्वात्मनो गिरा ॥ मोहितावङ्कमारोप्य परिष्वज्यापतुर्मुदम् ॥ १० ॥ सिञ्चन्तावश्रधाराभिः स्नेहपाशेन चावृतौ ॥ न किंचिद्चत् राजन्वाष्पकण्ठौ विमोहितौ ॥ ११ ॥ एवमाश्वास्य पितरौ भगवान्देवकीसुतः ॥ मातामद्दं तूष्रसेनं यदूनामकरोन्नुपम् ॥ १२ ॥ आह चास्मान्महाराज प्रजाश्वाज्ञप्तुमईसि ॥ ययातिशापाद्यद्वभिर्नासितव्यं नृपासने ॥ १३ ॥ मिय भृत्य उपासीने भवतो विबुधादयः ॥ बिल हरन्त्यवनताः किमुतान्ये नराधिपाः ॥ १४ ॥ सर्वान्स्वान्ज्ञातिसम्बन्धान्दिरभ्यः कंसभयाकुलान् ॥ यदुवृष्ण्यन्धकमधुदाशाईकुकुरादिकान् ॥१५॥ सभाजितान्समाश्वास्य विदेशावासकर्शितान् ॥ न्यवासयत्स्वगेहेषु वित्तैः संतर्प्य विश्वकृत् ॥ १६ ॥ कृष्णसङ्कर्षणभुजैर्ग्रप्ता त्रव्धमनोरथाः ॥ गृहेषु रेमिरे सिद्धाः कृष्णरामगतज्वराः ॥ १७ ॥ वीक्षन्तोऽहरहः प्रीता मुकुन्दवदनांबुजम् ॥ नित्यं प्रमुदितं श्रीमत्सदयस्मितवीक्षणम् ॥१८॥ तत्र प्रवयसोऽप्यासन्युवानोऽतिवलौजसः ॥ पिवन्तो-<u>उत्तैर्मुकुन्दस्य मुखांबुजसुधां मुहुः ॥१९॥ अथ नन्दं समासाद्य भगवान्देवकीसुतः ॥ सङ्गर्षणश्च राजेंद्र परिष्वज्येदम् बतुः ॥२०॥ पितर्युवाभ्यां स्निग्धा-</u> भ्यां पोषितो लाहितो भृशम् ॥ पित्रोरभ्यधिका प्रीतिरात्मजेष्वात्मनोऽपि हि ॥२१॥ स पिता सा च जननी यौ पुष्णीतां स्वपुत्रवत् ॥ शिश्नब-न्धुभिरुत्सृष्टानकल्पैः पोषरक्षणे ॥ २२ ॥ यात यूयं व्रजं तात वयं च स्नेहदुःखितान् ॥ ज्ञातीन्वो द्रष्टुमेष्यामो विधाय सुहृदां सुखम् ॥२३॥ एवं सांत्वस्य भगवान्नन्दं सत्रजमच्युतः ॥ वासोऽलङ्कारकुष्याद्यरईयामास सादरम् ॥ २४॥ इत्युक्तस्तौ परिष्वज्य नन्दः प्रणयविह्वलः ॥ पूरयन्नश्रभिनेत्रे सह गोपैर्वजं ययौ ॥ २५ ॥ अथ श्रसुतो राजन्पुत्रयोः समकारयत् ॥ पुरोधसा ब्राह्मणैश्च यथावद्द्विजसंस्कृतम् ॥२६॥ तेभ्योऽदाहक्षिणा गावो

येषां ते ॥१७॥ सदयस्मितं वीक्षणं यस्मिस्तत् ॥१८॥ प्रवयसो वृद्धा अप्यतिशयितं वलमोजञ्च येषां ते ॥ १९ ॥ २० ॥ भृशमात्मनोऽप्याधिक्येन पोषितौ न चाञ्चर्यमेतदित्याह । पित्रो-रिति । आत्मनो देहादप्यात्मजेष्वभ्यधिका हि प्रीतिरिति ॥२१॥ देवकीवसुदेवयोः पुत्रौ युवां नास्मत्पुत्रावित्यपि न वाच्यमित्याह । स पितेति ॥२२॥२३॥ सत्रजं व्रजवासिभिः सहितम् । कुप्यानि स्वर्णरजवादिव्यतिरिक्तकांस्यपात्रादीनि तत्त्रभृतिभिः ॥२४॥२५॥ पुरोधसा गर्गाचार्येण द्विजसंस्कृतिसुपनयनम् ॥२६॥ गावो गाः रुक्मस्य माला विद्यंते यासां ताः । श्लोमवस्नमा-

गहरम

लावतीः ॥२७॥ याः पूर्वं मनोदत्ता आसंस्ता एवाददात् । ननु ताः कंसेनापहताः। सत्यम् । राजगोष्ठादाच्छिद्य दत्ता इत्याह । कंसेनाघर्मत इति ॥२८॥ गायतं त्रतं त्रक्षवर्यम् ॥२९॥ प्रकर्षेण भवंत्यास्यामिति प्रभवौ । अतएव सर्वज्ञौ स्वतःसिद्धममलं ज्ञानं प्रच्छादयंतौ नरचेष्टितैः ॥३०॥३१॥ यथा यथावत् । उपसाद्य प्राप्य गुगै वृत्तिमन्यान् प्राहयंतौ शिक्षयंतौ । गुरुष्रुपेताव्यपातौ । सेवितवंतावित्यर्थः ॥३२॥ शुद्धो भावो यासु तामिरनुवृत्तिभिः । सागोपनिषदः अंगानि पडंगानि शिक्षादीनि तैरुपनिष्द्भश्च सहितान् ॥ ३३ ॥ सरहस्यं मंत्रदेवताज्ञानमहितम् । धर्मानमन्त्रा-दिधर्मशास्त्राणि । न्यायपथान्भीमांसादीन् । आन्वीचिकीं तर्कावद्याम् । पड्विधां—संधिश्च विग्रहो यानमासनं द्वैधमाश्रयः ॥ इत्येवं पड्विधां राजनीतिम् ॥३४॥ सरुत्रिगदमात्रेणंकवारं गुरोरुचा-रणमात्रेण ॥३५॥ तावतीश्चतुःपष्टिकलाः तावच शैवतंत्रोक्ता लिख्यंते यथा—गीतम् १ । वाद्यम् २ । नत्यम् ४ । आलेख्यम् ५ । विशेषकच्छेयम् ६ । तंडुलकुसुमबलिविकाराः ७ । पुष्पास्तरणम् ८ । दशनवसनाङ्गरागाः ९ । माणभूमिकाकमं १० । शयनरचनम् ११ । उदकवाद्यमुदक्वातः १२ । चित्रयोगाः १३ । माल्यव्यवविकल्पाः १४ । शेखरापीडयोजनम् १५ ।

रुक्ममालाः स्वलंकृताः ॥ स्वलंकृतेभ्यः संपूज्य सवत्साः क्षीममालिनीः ॥ २७ ॥ या कृष्णरामजन्मचें मनोदत्ता महामितः ॥ ताश्चाददादनुस्मृत्य कंसेनाधर्मतो हृताः ॥ २८ ॥ ततश्च लब्धसंस्कारो व्रिजत्वं प्राप्य सुत्रतो ॥ गर्गाचदुकुलाचार्याद्वायत्रं व्रतमास्थितो ॥ २९ ॥ प्रभवो सर्विच्यानां सर्वज्ञौ जगदीश्वरो ॥ नान्यसिद्धामलज्ञानं गृहमानो नरेहितैः ॥३०॥ अथो गुरुक्ले वासिमच्छन्तावुपजग्मतुः ॥ काश्यं सांदीपिनं नाम ह्यवन्तिपु-रवासिनम् ॥ ३१ ॥ यथोपसाद्य तो दांतो गुरो वृत्तिमिनिदिताम् ॥ ग्राहयन्तावुपेतौ स्म भक्त्या देविमवाहतो ॥ ३२ ॥ तथोविजवरस्तुष्टः ग्रुद्ध-भावानुवृत्तिभिः ॥ श्रोवाच वेदानिखलान्सांगोपिनिषदो गुरुः ॥३३॥ सरहस्यं धनुर्वेदं धर्मान्न्यायपथांस्तथा ॥ तथा चान्वीक्षिकी विद्यां राजनीतिं च षड्विधाम् ॥ ३४ ॥ सर्वं नरवरश्रेष्ठो सर्वविद्याप्रवर्तको ॥ सक्वित्रगदमात्रेण तो सञ्जगृहतुर्नृप ॥ ३५ ॥ अहोरात्रेश्चतुःपष्ट्या संयत्तो तावतीः कलाः ॥ गुरुदक्षिणयाऽऽचार्यं छन्दयामासतुर्नृप ॥३६॥ व्रिजस्तयोस्तं महिमानमद्भुतं सल्ह्य राजन्नितमानुषीं मित्रम्॥सम्मन्त्र्य पत्न्या स महार्णवे

नेपथ्ययोगाः १६ । कर्णपत्रभङ्गाः १७ । सुगंधयुक्तिः १८ । भूपणयोजनम् १९ । ऐन्द्रजालम् २० । कौतुमारयोगाः २१ । इस्तलायवम् २२ । चित्रशाकापूपभच्यविकारिक्रयाः २३ । पानकर-सरागासवयोजनम् २४ । स्वीवायकर्म २५ । सत्रकीडा २६ । वीणाडमरुकवाद्यानि २७ । प्रहेलिका २८ । प्रतिमाला २९ । दुर्वचकयोगाः ३० । प्रस्तकवाचनम् ३१ । नाटकाल्यायिकादर्श-नम् ३२ । काव्यसमस्यापूरणम् ३३ । पट्टिकावेत्रवाणविकल्पाः ३४ । तर्ककर्माणि ३५ । तक्षणम् ३६ । वास्तुविद्या ३७ । रूप्यरत्नपरीक्षा ३८ । धातुवादः ३९ । माणरागज्ञानम् ४० । आकरज्ञानम् ४१ । वृक्षायुर्वेदयोगाः ४२ । मेपइक्षुटलावयुद्धविधिः ४३ । शुकसारिकप्रलापनम् ४४ । उत्सादनम् ४५ । केशमार्जनकौशलम् ४६ । अक्षरमुष्टिकाकथनम् ४७ । मलेच्छितकृतर्किविकल्पाः ४८ । देशभाषाज्ञानम् ४९ । पुष्पशकटिकानिर्मितिज्ञानम् ५० । यंत्रमातृकाधारणमातृका ५१ । संवाच्यम् ५२ । मानसी काव्यक्रिया ५३ । अभिधानकोशः ५४ । खंदोज्ञानम् ५५ । कियाविकल्पाः ५६ । अल्लिक्सयोगाः ५७ । वज्ञायकीनाम् ६३ । वेतालिकीनां । च

श्रीघरो

अ०४५

।।६९

विधानां ज्ञानम् ६४ । इति चतुःपष्टिकलाः ॥३५॥ छंदयामासतुरुपलोभितवंतौ ॥३६॥ प्रभासे चेत्रे महार्णवे यृतं बालं वरयामास ॥३७॥ ईश्वराविति विदित्वा समुद्रस्तयोर्रहणमाजहार ॥३८॥ ॥ ३९ ॥ पंचजनस्त्वसुरोऽहार्षीत् । स च महान्ममासाध्य इत्यर्थः ॥४० ॥४१॥४२ ॥ ४३ ॥ सपर्यो पूजाम् । सर्वेषां भूतानामाशया अंतःकरणानि तान्यालयो निवासो यस्य तम् ॥ ४४ ॥ निजं कमैंव निवंधनं यस्य तथाभूतमाप मदाज्ञा पुरस्कारेणानयतस्ते न दोष इत्यर्थः ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ वत्सेति प्राधान्येनैकस्य संबोधनम् । गुरोर्निष्क्रयो गुरुदक्षिणा । युष्मद्विधयोगुरोम्म कामानां मध्ये को नु कामोऽवशिष्यते न कोऽपीति ॥४७॥ हे वीरौ ॥ ४८ ॥ अनिलवद्रंहो वेगो यस्य तेन। पर्जन्यो मेघस्तद्विनदो यस्य तेन ॥ ४९॥ नष्टमदृष्टं तत्पूनलव्धं धनं याभिस्ता मृतं बालं प्रभासे वरयांबभूव ह ॥ ३७ ॥ तथेत्यथारुह्य महारथौ रथं प्रभासमासाद्य दुरंतविक्रमौ ॥ वेलामुपव्रज्य निषीदतुः क्षणं सिंधुर्विदित्वाऽ-र्हणमाहरत्तयोः ॥ ३८ ॥ तमाह भगवानाशु गुरुपुत्रः प्रदीयताम् ॥ योऽसाविह त्वया ग्रस्तो बालको महतोर्मिणा ॥ ३९ ॥ समुद्र उवाच ॥ नैवा-हार्षमहं देव दैत्यः पंचजनो महान् ॥ अंतर्जलचरः ऋष्ण शंखरूपधरोऽसुरः ॥ ४० ॥ आस्ते तेनाहृतो नृनं तच्छुत्वा सत्वरं प्रभुः ॥ जलमाविश्य तं इत्वा नापश्यदुदरे अभकम् ॥ ४१ ॥ तदंगप्रभवं शंखमादाय रथमागमत् ॥ ततः संयमनीं नाम यमस्य दियतां पुरीम् ॥ ४२ ॥ गत्वा जनार्दनः शंखं प्रदक्षों सहलायुधः ॥ शंखिनहिद्माकर्णं प्रजासंयमनो यमः ॥ ४३ ॥ तयोः सपर्यां महतीं चक्रे भक्त्युपबृहिताम् ॥ उवाचावनतः कृष्णं सर्व-भूताशयालयम् ॥ लीलामनुष्य हे विष्णो युवयोः करवाम किम् ॥४४॥ श्रीभगवानुवाच ॥ गुरुपुत्रमिहानीतं निजकर्मनिवन्धनम् ॥ आनयस्व महा-राज मच्छासनपुरस्कृतः ॥ ४५ ॥ तथेति तेनोपानीतं गुरु उत्रं यदूत्तमौ ॥ दत्त्वा स्वगुरवे भूयो वृणीष्वेति समूत्रतुः ॥४६॥ गुरुरुवात्र ॥ सम्यवसं-पादितो वत्स भवद्भवां गुरुनिष्कयः ॥ को नु युष्पद्विधगुरोः कामा नामावशिष्यते ॥४७॥ गच्छतं स्वगृहं वीरौ कीर्तिर्वामस्तु पावनी ॥ छन्दांस्यया-तयामानि भवंत्विह परत्र च ॥ ४८ ॥ गुरुणैवमनुज्ञातौ रथेनानिलरंहसा ॥ आयातौ स्वपुरं तात पर्जन्यनिनदेन वै ॥ ४९ ॥ समनन्दन्प्रजाः सर्वा दृष्टा रामजनार्दनौ ॥ अपश्यंत्यो बह्वहानि नष्टलब्धधना इव ॥५०॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाधें गुरुपुत्रान्यनं नाम पंचच-त्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ वृष्णीनां प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दियतः सखा ॥ शिष्यो बृहस्पतेः साक्षादुद्धवो बुद्धिमत्तमः ॥ १ ॥ तमाह भगवान्त्रेष्ठं भक्तमेकांतिनं कचित् ॥ गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रपन्नार्तिहरो हरिः ॥२॥ गच्छोद्धव व्रजं सौम्य पित्रोनौं प्रीतिमावह ॥ गोपीनां मद्वियोगाधि मत्संदेशैर्विमोचय ॥ ३ ॥ ता मन्मनस्का मत्राणा मद्यें त्यक्तदैहिकाः ॥ ये त्यक्तलोकधर्माश्च मद्यें तान्विभर्म्यहम् ॥४॥ मयि ताः इवेति ॥ ५० ॥ इति दशमस्वंघे पूर्वाघें टीकायां पश्चचत्वारिंशोऽष्यायः ॥४५॥ पट्चत्वारिंशके घोषम्रद्धवं प्रेष्य तिव्यता। यशोदानंदयोश्वके कृष्णः शोकापनोदनम् ॥१ । कामचारं द्विजातिः सन्परित्यज्यातिसंयतः ॥ गुरोर्ज्ञानमनुप्राप्य सख्या गोपीरुपादिशत् ॥ २ ॥ गोपीनां सांत्वनमपि रहस्यं सन्मंत्रिसाष्यमिति तदर्थमुद्धवं विशिनष्टि । वृष्णीनामिति । बुद्धिसत्तमो बुद्धयाऽति-श्रेष्ठः ॥ १ ॥ २ ॥ २ ॥ मोपीनां विशेषतः संदेशे कारणमाह । ता इति । मय्येव संकल्पात्मकं मनो यासां ताः । अहमेव प्राणो यासां ताः । मदर्थे त्यक्ता दैहिकाः पतिपुत्रादयो यामस्ताः ।

ततः किमत आह । ये त्यक्तलोकधर्मा इति । मिन्निमित्तं त्यक्तौ लोकधर्माविहामुत्र सुखे तत्साधनानि च येस्तान् विभिम पोषयामि । संवर्धयामि सुख्यामीत्यर्थः ॥ ४ ॥ तासां वियोगाधि दर्भयि इयेन । मिय ता इति । विरहेणौत्कंळ्यं तेन विह्नुलाः परवशाः ॥५॥ गोकुलाक्षिर्गमनम्मये शीधमागमिष्यामीति ये प्रत्यागमनसंदेशास्तैः । मे मदीया बक्चच्यो गोष्यः । मदात्मिका इति तासा-मात्मा यदि स्वदेहे स्याचिहि विरहतापेन दह्यते तस्य मिय वर्तमानत्वात्कथं विज्जीवंतीति भावः ॥६॥ संदेशं भवतीनां वियोगो मे न हि सर्वात्मना कवचिदित्यादिकम् ॥७॥ निम्लोचत्यस्तं गच्छिति सति । छन्नं यानं यस्येति तदा गोपीभिरज्ञातत्वेन नंदसंगं लब्धवानिति सचयित ॥८॥ वर्ज वर्णयित पञ्चभिवासितार्थ इत्यादिना । वासिताः पृष्पत्रत्यो गावस्तिन्निमित्तपितो युष्पद्भिः

प्रेयसां प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुलिस्रियः ॥ स्मरंत्योऽङ्ग विमुद्यंति विरहीतं क्रविहृताः ॥ ५ ॥ धारयंत्यतिकृच्छ्रेण प्रायः प्राणान्कथंचन ॥ प्रत्यागमनसंदेरीबंल्टच्यो मे मदात्मिकाः ॥ ६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्युक्त उद्ध्यो राजनसंदेशं भर्तुराहृतः ॥ आदाय स्थमारु प्रययो नन्दगोकुरुष् ॥ ७ ॥ प्राप्तो
नंदत्रजं श्रीमानिम्छोचिति विभावसौ ॥ छन्नयानः प्रविशतां पर्युगं खुररेणुभिः ॥ ८ ॥ वासितार्थेऽभियुद्धचिद्धनांदितं शुष्मिमिवृषेः ॥ धावंतीिमश्र
वासाभिरूधोभारेः स्वत्सकान् ॥ ९ ॥ इतस्ततो विरुंघद्धिगोंवत्सैर्मंहितं सितैः ॥ गोदोहराच्दाभिरवं वेणूनां निःम्वनेन च ॥ १० ॥ गायंतीिमश्र
कर्माण शुभानि वरुकुष्णयोः ॥ स्वरंकुताभिगोंपीभगोंपेश्र सुविराजितम् ॥११॥ अग्न्यक्तंतिथिगोविप्रितृदेवार्चनान्वितैः ॥ धूपदीपेश्र माल्येश्र
गोपावासैर्मनोरमम् ॥ १२ ॥ सर्वतः पुष्पितवनं द्विज्ञालिकुरुनादितम् ॥ इंसकारंडवाक्रीणैः पद्मपंडेश्र मंहिनम् ॥ १३ ॥ तमागतं समागम्य कृष्णस्यानुचरं प्रियम् ॥ नंदः प्रीतः परिष्वज्य वासुदेविधयाऽऽर्चयत् ॥ १४ ॥ भोजितं परमान्नेन संविष्टं कशिपौ सुखम् ॥ गतश्रमं पर्यपृच्छत्पादसंवाहनादिभिः ॥ १५ ॥ किवदंग महाभाग सखा नः शूरनन्दनः ॥ आस्ते छुराल्यपत्याद्येषुक्तो सुक्तः सुहृद्वृतः ॥१६॥ दिष्टचा कंसो हृतः पापः सानुगः
स्वेन पापमा ॥ साधूनां धर्मशीलानां यदूनां द्वेष्टि यः सदा ॥ १० ॥ अपि स्मरति नः कृष्णो मातरं सुहृदः सखीन् ॥ गोपान् त्रजं चात्मनाथं
गावो वृद्वावनं गिरिम् ॥ १८ ॥ अप्यायास्यित गोविदः स्वजनान्सकुदीक्षितुम् ॥ तिहं द्रस्याम तद्वक्तं सुनसं सुस्मितेक्षणम् ॥ १९ ॥ दिसतं भापितं

शुष्मिभिर्मर्त्तेष्ट्रंपैर्नादितम्। वास्नाभिर्धेतुभिः। स्ववत्सकान्त्रति ॥ ९ ॥ विलंधद्भिरूत्पतद्भिः गोदोहशब्दैः सहाभितो रवाः मुंच मा मुंच नय आनय देहि गृहाणेत्यादयो यस्मिस्तम्। वेणूनां निःस्वनेन च मंडितम् ॥ १० ॥ गायंतीभिगोंपीभिगोंपैश्च सुविशाजितम् ॥ ११ ॥ अग्न्याद्यचनान्वितौर्पगृहैधृपादिभिश्च मनोरमम् ॥ १२ ॥पंडैः समूहैः ॥ १३ ॥ आर्चयत्पूजयामास ॥१४॥ किशापो शय्यायां संविष्टम् ॥ १५ ॥ १६ ॥ साधूनामिति । कर्मणि पष्ट्यः ॥ १७ ॥ गावो गाः । गिरिं शोदधनम् ॥ १८ ॥ अप्यायास्यत्यागिमप्यात किम् ॥ १९ ॥ श्रीकृष्णोपकारस्मरणा- दिभिर्तुपमानंदेनाभिभूयमान आह् । दावाग्नेरित्यादिना । वाताद्वर्षाच्चेति वृपात्सर्पाच्चेति अन्येभ्यश्च दुर्शतक्रमेभ्यो मृत्युभ्यः श्रीकृष्णोन रक्षिताः स्म ॥२०॥ किंच स्मरतामिति लीलयाऽपांगेन

श्रीधरी

अ०४६

निरीक्षितम्। अंग हे उद्धव ॥ २१ ॥ न केवलं शिथिला एव किंतु शनैरुपरमंतीत्याह । सरिच्छैलेति । सरितश्र शैलाश्र वनोहेशाश्र तान् । आक्रीडान् क्रीडास्थानानि ॥ २२ ॥ सुराणामर्थाय महद्गंभीरं गर्गस्य वचनं यथा ॥ २३ ॥ न केवलं तद्वचनानुसारेणैव व्यवहारसंवादादपीत्याह । कंसमिति ॥२४॥ इभराड्यप्टिमिव तालत्रयप्रमाणं धनुर्वभंज ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ ॥२९॥३०॥ अखिलगुरुत्वमेव जनकत्वेन नियंतृत्वेन चाह । एताविति । रामो ग्रुकुन्दश्चेत्येतौ विश्वस्य बीजयोनी निमित्तोपादाने । ननु पुरुपप्रधानयोबीजयोनित्वं प्रसिद्धमत आह । पुरुपः प्रधानमिति । पुरुषेंऽशः प्रधानं शक्तिः अतः प्रधानपुरुपावप्येतावेवेत्यर्थः । एवं जनकत्वमुक्तम् । किंच । अन्वीय भृतेषु भृतेष्वनुप्रविक्य भृतानां तदुर्पाइतस्य विलक्षणस्य नानाभेदस्य ज्ञानस्य जीवस्य चेशाते ईव्वरी नियंतारी भवतः । कुतः । पुराणावनादी । अनादित्वास्कारणत्वं ततश्च नियंतृत्वमित्यर्थः ॥३१॥ ननु सुष्ट्यादिकर्मावेशान्मनुष्यादिजन्मदर्शनाच तस्यान्येभ्यः को विशेष चांग सर्वा नः शिथिलाः क्रियाः ॥२१॥ सरिच्छैलवनोद्देशान्मुकुन्दपदभूषितान् ॥ आक्रीडानीचमाणानां मनो याति तदात्मताम् ॥२२॥ मन्ये कृष्णं च रामं च प्राप्ताविह सुरोत्तमौ ॥ सुराणां महदर्थाय गर्गस्य वचनं यथा ॥२३॥ कंसं नागायुतप्राणं मन्नो गजपतिं यथा ॥ अविधृष्टां लील-यैव पशुनिव सुगाधिपः ॥२४॥ तालत्रयं महासारं धनुर्यष्टिमेवभराट् ॥ वभंजैकेन हस्तेन सप्ताहमदधाद्गिरिस् ॥ २५ ॥ प्रलंबो धेनुकोऽरिष्टस्तृणा-वर्तो बकादयः ॥ दैत्याः सुरासुरजितो हता येनेह लीलया ॥२६॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति संस्मृत्य संस्मृत्य नंदः कृष्णानुरक्तधीः ॥ अत्युत्कंठोऽ-भवत्ष्णीं प्रेमप्रसरविह्वलः ॥ २७ ॥ यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चिरतानि च ॥ शृण्वंत्यश्रण्यवास्राचीत्स्नेहस्नुतपयोधरा ॥ २८ ॥ तयोरित्यं भगवति कृष्णे नंदयशोदयोः ॥ वीच्यानुरागं परमं नंदमाहोद्धवो मुदा ॥२९॥ उद्धव उवाच ॥ युवां श्लाध्यतमो नूनं देहिनामिह मानद ॥ नारा-यणेऽखिलगुरौ यत्कृता मतिरीदृशी ॥३०॥ एतौ हि विश्वस्य च बीजयोनी रामो मुकुंदः पुरुषः प्रधानम् ॥ अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेशात इमी पुराणी ॥३१॥ यस्मिन् जनः प्राणवियोगकाले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धम् ॥ निर्हृत्य कर्माशयमाशु याति परां गतिं ब्रह्ममयोऽर्क-वर्णः ॥ ३२ ॥ तस्मिन्भवंताविखलात्महेतौ नारायणे कारणमर्त्यमूतौँ ॥ भावं विधत्तां नितरां महात्मिनकवा अवशिष्टं युवयोः सुकृत्यम् ॥ ३३ ॥ आगमिष्यत्यदीर्घेण कालेन त्रजमच्युतः ॥ प्रियं विधास्यते पित्रोर्भगवान्सात्वतां पतिः ॥ ३४ ॥ इत्वा कंसं रङ्गमध्ये प्रतीपं सर्वसात्वताम् ॥ यदाह वः समागत्य कृष्णः सत्यं करोति तत् ॥ ३५ ॥ मा खिद्यतं महाभागो द्रच्यथः कृष्णमंतिके ॥ अंतर्हदि स भूतानामास्ते ज्योतिरिवैधिस ॥३६॥ इत्याशंक्याह । यस्मित्रिति द्वाभ्याम् । कर्माशयं कर्मवासनां निर्हृत्य त्यक्तवा ब्रह्ममयः स्वरूपज्ञानवानर्कवर्णः शुद्धसत्त्वमृतिः सन्परां गति तत्पदं याति ॥३२॥ अखिलस्यात्मा य हेतुश्र तस्मिन्। कारणेन मनुष्याकृतौ महात्मन्महात्मिन परिपूर्णे भवंतौ भक्ति कुरुतः । अतः कृतकृत्यावित्यर्थः ॥३३॥ प्रस्तुतमाह । आगमिष्यतीति । पित्रोर्धुवयोः ॥३४॥ यात यूरं ब्रजं तात वयं च स्नेह-दुःखितान् ॥ ज्ञातीन्वो द्रष्टुमेष्यामो विधाय सुहृदां सुखमिति यदाह कृष्णस्तरसत्यं किष्यतीति ॥३५॥ कालविलंबनमसहमानौ प्रत्याह । मा खिद्यतमिति । हे महाभागौ । अंतिके इदानीमेव समीपे ना । इत इत्यत आह । अंतर्हदीति । तर्हि सर्वैः किमिति न दृश्यते तत्राह । ज्योति रिवैधसीति । तद्यथा मथनं विना न दृश्यते तथा भक्तिं विना कृष्णोऽपीति मावः ॥३६॥ अहो आस्तामेतचस्य

119811

त्विहागमनं स्वस्यातिष्रियान्पित्रादीन्विहाय न संगच्छत इति मन्येत तत्राह । न सस्येति । अस्य प्रियादयो न हि संति । तत्र हेतू । अमानिनः समानस्येति च ॥३७॥३८॥ सोऽपि जनम-कर्मादिर्राहतः कीडाप्रयोजनः सन्स साधूनां परिपालनाय सदसन्मिश्रयोनिषु सान्विकराजसतामसयोनिषु यद्वा देवादिमत्स्यादिनृसिहादियोनिषु कन्पते आविर्भवतीत्यर्थः ॥३९॥ नतु जनम-कर्मादिरहितस्य कुत एतदित्यत आह । सम्वमिति। क्रीडामतीतोऽपि क्रीडन् तथापि मायागुणैर्घटत इत्यर्थः ॥४०॥ अत्राविद्योगपिके गिर्म कर्तृत्वं दृष्टांतीकुवंस्तस्याविद्ययेव कर्नृत्वमिति सदृष्टांत-माह । यथेति । अमिरका परिश्रमणं तयोपलक्षितया दृष्ट्या भूरिष भूम्यतीति तथा प्रतीयते । एवं चित्ते कर्तर सित तत्र चित्तेऽदंधिया आत्माच्यासेनात्मा कर्ता स्मृतो यथा तद्वदिति ॥४२॥ किच युवयोरेव नायमात्मजः किंतु सर्वेपामिष तत्रापि नात्मज एव किंतु शत्रुमित्रादिह्मपोऽपीति सर्वोत्मत्विह्मपणेन मोहनिष्टत्तये संबंधमनैकांतिकीकरोति । युवयोरेवित द्वाम्याम् ॥४२॥ अच्यु-

न ह्यस्यास्ति प्रियः कश्चिन्नाप्रियो वाऽस्त्यमानिनः ॥ नोत्तमो नाधमो वाऽपि समानस्यासमोऽपि वा ॥३०॥ न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः ॥ नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च ॥ ३८ ॥ न चास्य कर्म वा छोके सदसन्मिश्रयोनिषु ॥ क्रीडार्थं सोऽपि साघनां परित्राणाय कल्पते ॥ ३९ ॥ सत्त्वं रजस्तम इति भजते निर्गुणो गुणान् ॥ क्रीडन्नतीतोऽत्र गुणैः सुजत्यवि हंत्यजः ॥४०॥ यथा श्रमस्कादृष्ट्या श्राम्यतीव महीयते ॥ चित्ते कर्तरि तत्रात्मा कर्तेवाहंथिया स्मृतः ॥४१॥ युवयोरेव नैवायमात्मजो भगवान्हिरः ॥ सर्वेपात्मात्मजो ह्यात्मा पिता माता स ईश्वरः ॥ ४२ ॥ हष्टं श्रुतं भूतभवद्भविष्यत्स्थास्नुश्चरिष्णुर्महदल्पकं च ॥ विनाऽच्युताह्रस्तुनरां न वाच्यं स एव सर्वं परमार्थभृतः ॥ ४३ ॥ एवं निशा सा बुवतोव्यंतीता नंदस्य कृष्णानुचरस्य राजन् ॥ गोप्यः समुत्थाय निरूप्य दीपान्वास्तृन्तमभ्यर्च्य दधीन्यमंथन् ॥ ४४ ॥ वहायतीनामरविद्यलोचनं त्रजां विसर्पितिविरेज् रज्ज्विकर्षद्भुजकङ्कणस्रजः ॥ चलिन्नतंवस्तनहारकुण्डलतिविर्वत्यरेणालणकुकुमाननाः ॥ ४५ ॥ उद्गायतीनामरविद्यलोचनं त्रजां गनानां दिवमस्पृशद्धानः ॥ दक्ष्म निर्मथनशब्दमिश्रितो निरस्यते येन दिशाममङ्गलस् ॥४६॥ भगवत्युदिते सूर्ये नंदहारि त्रजोकसः ॥ द्रष्टा रथं शातकोभं कस्यायमिति चात्रुवन् ॥ ४७ ॥ अकृर आगतः किं वा यः कंसस्यार्थसाधकः ॥ येन नीतो मधुपुरीं कृष्णः कमललोचनः ॥ ४८ ॥ किं साधिविष्यत्यसमाभिभेर्तुः प्रीतस्य निष्कृतिम् ॥ इति स्त्रीणां वदंतीनामुद्धवोऽगात्कृताह्निकः ॥ ४९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कथे पूर्वार्थे

विद्यादर्श नितरां तत्त्वतो बाच्यं निर्वचनाई वस्तु नास्तीति ॥४३॥ दीपान्निरूप्य प्रज्यान्य । वारत्न्देहन्यादीन् ॥ ४४ ॥ मणिभिः कांच्यादिष् स्थितैः रज्जूविक्षंत्सु भुजेषु कंकणानां स्रजो यासां ताः। चलंतो नितंबाः स्तना हारावच यासां ताः। इण्डलैस्त्विषंतः स्फुरन्तः कपोला यासां ताः। अरुणानि इंकुमानि येषु तान्याननानि यासां ताः। एवं वाश्र ताश्र ॥४५॥४६॥ तदा व्रजीकसो वोष्यः ॥ ४७ ॥ सक्रोधमाहुः अक्रूर इति । अर्थं साधितवानित्यर्थसाधकः । तदाहुः । येन नीत इति ॥ ४८ ॥ कंसं घातियत्वा पुनः किमर्थमागत इत्याशंक्य स्वयमेव कारणं संभावयंति । किमिति। तदा साधितेन कार्येण प्रीतस्य तृष्टस्य भर्तः । पाठां । प्रेतस्य सृतस्य कंसस्य निष्कृतिमौध्वदैहिकमस्माभिः कृत्वा साधियव्यते किम् । अस्मन्मांसैः विद्यान्कृत्वा दास्यतीत्वर्थः। इत्येवं

श्रीघरी

अ०४६

वदंतीनां सीणां ततस्तिस्मिन्नवसरे कृताहिकः कृतस्नानादिनियम उद्भव आगत इति ॥४९॥ इति दशमस्कंधे पूर्वाधें टीकायां षट्चत्नारिंशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ सप्तचत्नारिंशकेऽथ कृष्णादेशेन गोपिकाः ॥ बोधियत्नोद्धवस्तन्त्रमनुज्ञाप्यागमत्पुरीम् ॥१॥१॥ अपीच्यं सुंदरं दर्शनं यस्य सः । अच्युतस्येव वेषो भूषणानि च यस्य सः । कोऽयं कृतो वा कस्य चेति वदंत्यस्तं परिवृद्धः ॥२॥ ॥ ३ ॥ पुषदं सेवकम् ॥ ४ ॥ पित्रोः प्रियचिकिषयत्यत्र हेतुः । स्नेहानुबंध इति ॥५॥ अन्यथा गोव्रजे तस्येत्यत्र हेतुः । अन्येष्विति । अर्थकृता कार्यनिमित्ता । विडंबनमनुकरणमात्रं न तु ताच्विकी मैत्री । पुमिरिति दृष्टांतौ ॥ ६ ॥ अस्य वान्यार्थनिदर्शनैः प्रपंचः निःस्विमित्यादिना । दत्ता दक्षिणा येन तं याज्यम् ॥७॥ पक्षिणो विगतफलं वृक्षम् । रतामनरक्तामन्त्रामित्ययः ॥८॥ त्यक्तलोकिकास्त्यक्तलोकव्यवहाराः ॥९॥ प्रियस्य कार्याणि गायंत्यस्तथा तस्य बाल्यकैशोरयार्यानि कर्माणि तानि संस्मृत्य संस्मृत्य गतिहयः सत्यो कृदत्यश्च तमपृच्छिकीत पूर्वेक्रिय-

नन्दशोकापनयनं नाम षट्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ तं वीच्य ऋष्णानुत्ररं त्रजित्वयः प्रतम्ववाहुं नवकंजलोचनम् ॥ पीतांवरं पुष्करमालिनं लसन्मुखारिविदं मणिमृष्टकुण्डलम् ॥ १ ॥ श्रिविस्मिताः कोऽयमपीच्यदर्शनः कुतश्र कस्याच्युतवेषभूषणः ॥ इति स्म सर्वाः परिवत्रु- रुत्सुकास्तमुच्तमश्लोकपदां जुजाश्रयम् ॥२॥ तं प्रश्नयेणावनताः सुसत्कृतं सत्रीडहासेच्चणसुनृतादिभिः ॥ रहस्यग्रच्छन्नुपविष्टमासने विज्ञाय संदेशहरं रमापतेः ॥ ३ ॥ जानीमस्त्वां यदुपतेः पार्षदं समुपागतम् ॥ भर्त्रेहं प्रेषितः पित्रोभवान्त्रियचिक्वीर्षया ॥ १ ॥ अन्यथा गोत्रजे तस्य स्मरणीयं न चच्महे ॥ स्नेहानुवन्धो बंधूना मुनेरिष सुदुस्त्यजः ॥ ५ ॥ अन्यष्वर्थकृता मेत्री यावदर्थविडम्बनम् ॥ पुंभिः स्त्रीषु कृता यद्वत्सुमनःस्वित्र षट्पदेः ॥ ६ ॥ निःस्वं त्यजन्ति गणिका अकल्पं नृपतिं प्रजाः ॥ अधीतिवद्या आचार्यमृत्विजो दत्तद्विणम् ॥ ७ ॥ खगा वीतफलं वृत्तं मुनत्वा चातिथयो गृहस् ॥ दग्धं मुगास्तथाऽरण्यं जारो भुक्त्वा रतां स्त्रियम् ॥ ८ ॥ इति गोप्यो हि गोविंदे गतवाक्वायमानसाः ॥ ऋष्णदूते त्रजं याते उद्धवे त्यक्तल्यौक्काः ॥ ९ ॥ गायंत्यः पियकर्माणि रुद्त्यश्च गतिह्यः ॥ तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यानि कैशोरवाल्ययोः ॥१०॥ काचिन्मधुकरं दृष्टु ध्यायंती कृष्णसंगमम् ॥ प्रियप्रस्थापितं दृतं कल्पयित्वेदमत्रवीत् ॥ ११ ॥ गोप्युवाच ॥ मधुप कितववन्धो मा स्प्रशांत्रिं सपत्न्याः कुचविलुलितमालाकुंकुम-श्मश्रुभिनः ॥ वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदुसदिस विडम्ब्यं यस्य दृतस्त्वमीदक् ॥ १२ ॥ सक्चदधरसुधां स्वां मोहिनीं पायित्वा सुमनस

यैव संबंधः ॥१०॥ प्रियेण श्रीकृष्णेन मां प्रसादियतुं प्रस्थापितोऽयं दूत इति कल्पयित्वाऽत्रवीत् ।यद्वा । तिस्मन्निष्युद्धवे प्रियस्थापितं दूतिमिति दूतिहिं कृत्वा मधुकरापदेशेनोद्धमेवात्रवीदित्यर्थः ॥११॥ हे मधुप कितवस्य पूर्वस्य वंधो ! नोऽस्माकमंत्रि मा स्पृश । मा मां नमस्कारेण प्रार्थयस्वेत्यर्थः । तित्किमित्यपेक्षायां कृष्णवर्णस्य तस्य वम्प्रशासां कारणस्वत्रेक्षमाणाऽऽह । सपत्त्याः कुचाभ्यां छिलता संमदिताया कृष्णस्य वनमाला अतएव तस्याः कुंक्रमं येषु तैः वमशुभिरुपलक्षितः । किंतु तासामेव मानिनीनां प्रसादं मधुपतिर्वहतु किमस्मत्प्रसादनेन तस्य । यदुस-दिस विद्वव्यस्प्रहासास्पदम् । कृतः । यस्य द्तस्त्वमीदगीदशः ॥१२॥ नचु किमित्येवं तमवजानीथ । किं वस्तेनापकृतमत आह । सकृदिति । भवादक् त्वादशो दुर्मनाः सुमनसः कुसुमानि यथा

11921

त्यजित तहत्। अहो बताविज्ञस्य तस्य पाद्पमं श्रीः कथं सेवते। विदितं मयेत्याह । अपीति । बतेति खेदे। उत्तमक्लोकस्य जन्पैर्मिध्याकथामिः प्रलापैः प्रायो हृतचेताः वयंतु न लच्मीवदिवच्यण इति भावः ॥१३॥ झंकारान्यहुधा कुवैतमस्मत्प्रसादलाभाय कुष्णं गायतीति मत्वाऽऽह । किमिहेति । पुराणं पुरातनं बहुशोऽजुभृतम् । विजयसखस्य श्रीकृष्णस्य सांप्रतं याः सख्यस्तासामप्रतस्तत्प्रसंगो गीयताम् । इष्टाः कृष्णस्य प्रयाः तेन पूजिता इति वा तेनालिंगितेन क्षपिता कुचरुग्यासां तास्तवेष्टमपेक्षितं दास्यंतीति ॥ १४ ॥ मा मातमेंवं वोचस्त्वामनुस्मृत्यानंगविक्कवस्त्वां प्रसादियतुं मामादिष्टवानित्यत आह । दिवीति । रसातले च याः स्त्रियः स्युस्ताः का नाम दुरापा न काश्रन । तदित्यच्ययम् । तस्येत्यर्थः । कपटेन रुचिरेण हासेन श्रूविज्ञम्भो यस्य तस्य । हे कपट इति वा । किंच । यस्य चरणरजः श्रीः सेवते तत्र वयं काः । अपि च यद्ययेवं तथापि कृपणपचे कृपणानुकंपिनि पुंस्युत्तमक्लोकशब्दो भवतीति तथा कथनीयं त्वयेति भावः ॥१५॥ पादमूले प्रविशंतं स्रमापयिष्यंतिमव मत्वाऽऽह । विस्केति । शिरसि न्यस्तं पादं विसृज । तथाऽप्यग्रंचंतमाह । वेद्योति । ग्रुकुंदाद्भ्येत्य ततः शिक्षित्वेत्यर्थः । दौत्यदेतकर्मिश्रादुकारैः प्रियोक्तिरचनामि-रज्ञनयविद्वषः प्रार्थनाचतुरस्य ते तव सर्वमहं वेद्य । ग्रुकुंदाद्ववस्वमप्यविद्वषः प्रार्थनाचतुरस्य ते तव सर्वमहं वेद्य । ग्रुकुंद्वव्यमप्यविद्वसनीय इति भावः । ननु तेन किमपराद्रं तत्राह । स्वकृत हित् । स्वकृते तद्र्यमेव विमुष्टा अपत्यपत्यन्त्यल्यानि

इव सद्यस्तत्यजेऽस्मान्भवाहक् ॥ परिचरित कथं तत्पादपद्मं तु पद्मा ह्यपि बत हतचेता उत्तमश्लोकजल्पैः ॥ १३॥ किमिह बहु पडंघे गायिस त्वं यदूनामिधपितमगृहाणामग्रतो नः पुराणम् ॥ विजयसखसखीनां गीयतां तत्प्रसंगः क्षपितकुचरुजस्ते कल्पयंतीष्टिमिष्टाः ॥१४॥ दिवि भवि च रसायां काः स्त्रियस्तद्दुरापाः कपटरुचिरहासभूविजृम्भस्य याः स्युः ॥ चरणरज उपास्ते यस्य भूतिर्वयं का अपि च कृपणपचे ह्युत्तमश्लोकशाब्दः ॥ १५॥ विसृज शिरिस पादं वेद्मचहं चाटुकारैरजुनयविदुषस्तेऽभ्येत्य दौत्यैर्मुकुंदात् ॥ स्वकृत इह विसृष्टापत्यपत्यन्यलोका व्यसृजदकृतचेताः किं नु संधेय-मस्मिन् ॥१६॥ मृगयुरिव कपीन्द्रं विव्यथे छुव्थधर्मा स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजितः कामयानाम् ॥ विष्ठमि बिलमत्त्वाऽवेष्टयद्ध्वांचवद्यस्तदलमित-सस्यैर्दुस्त्यजस्तत्कथाऽर्थः ॥१७॥ यदनुचरितलीलाकणपीयूषविषुद्सकृददनविधृतद्वंद्वधर्मा विनष्टाः ॥ सपिद गृहकुटुंबं दीनमुत्सृज्य दीना वहव इति

पत्यश्रेतीह लोकोऽन्यलोको धर्मसाध्यश्र याभिस्ताः । नः अकृतचेता असंयतचित्तो यो व्यसुजद्दिमन्कि नु संघातव्यमिति ॥१६॥ किंच कृष्णस्य पूर्वाणि कर्माण्यनुसंद्धाना विभेम्यहमस्मादि-त्याह । मृगयुर्षविति । मृगयुर्ष ध्वक इव यः कर्षीद्रं वालिनं विव्यधे अविध्यत् । लुव्धधर्मा क्रौर्यवान् । अलुव्धधर्मेति वा । लुव्धको हि तन्मांसमत्तुकामो विध्यत्ययं तु न तथाऽतो वृथा किठन हत्यर्थः । तथा स्त्रियं शूर्पणखां स्नीजितः सीतापरतंत्रः काम एव यानं प्राप्तिसाधनं यस्यास्तां विक्रपां विक्रवणं सिकामकरोहाश्वरिक्षकेषण । तथा विल्यपत्व विल्यत्व भ्याध्यत्व ध्वाध्यत्का-कवेदवेध्यद्ववंध वामनरूपेण । बलिमन्वाऽधोऽश्विपद्विष्टपाद्य इति पाठे वलि पूजां गृहीत्वा विष्टपात्स्वर्गाद्धोऽश्विपदित्यर्थः । तत्तस्माद्दित्ततस्य सल्येरलम् । एवं चेत्किमिति तं नित्यं गायथ तत्राह । दुस्त्यजस्तु तस्य कथारूपोऽर्थ इति ॥१७॥ अपि च । जानीम एव तत्कथाऽपि त्रिवर्गलतास्त्रलोत्यत्व विश्वापि न त्यक्तुं शक्रुयः । किं कुर्म इत्याह । यदनुचिरतेति । यस्यानुचिरति मेव लीला तदेव कणपीयूषं तस्य विश्रुट् कणिका तस्याः सकृददनं सेवनं तेन विध्वता विद्यापरत्वेऽर्थ तावच्छोतोऽर्थः । दुस्त्यजस्त विवष्टा असत्तुच्या दीनं दुःखितं गृहकुदुंवं विहाय दीना भोगदीना विहंगा अपि मिच्चचर्गं प्राणवृत्तिमात्रं चरंत्यतस्त्याज्यस्तथापि त्यक्तुं न शक्रुव इति विदायरतेत्व । द्विवत् । दुस्त्यजस्त्वेऽपि पारमाथिकोऽयमर्थः । विध्तदन्द्रधर्मा इत्यंतः समासः पूर्ववत् ।

ৰ্ফান্ত ট

37028

॥७२॥

ततस्ते च ते अविनष्टाश्चेति समासः । इतरे पुनर्द्धधर्माणो विनष्टा एव । सपदि तत्क्षणमेव दीनं तुच्छं गृहसहितकुटुंवं विहाय दीना इवार्किचनाः । धीरा इति वा पाठः । बहवो विहङ्गा इंसा इव सारासारिववेकचतुरा भिच्चचर्या पारमहंस्यं चरंति । तस्मादेवं परमपुरुषा हिपत्वादुस्त्यज एव तत्कथार्थ इति ॥१८॥ नचु किमेवं त्रूपे पूर्व त्वयेव साकं रहिस किमेवं नावोचिदत्यत आह । वय-मिति । हे उपमंत्रिन् द्ता । आस्तामियं वार्ता । यतः कुलिकस्य मृगयोः रुतं गीतमज्ञा यथा ऋतं सत्यमिति अह्धानाः कृष्णस्य हरिणस्य वध्वो भार्या हिर्ण्यः शरैः श्वताः सत्यो रुजोदहशुः। एवं जिद्यस्य कुटिलस्य तस्य व्यावृत्तम्व अह्धानाः स्पृहयंत्यो वयमसकुदेतह्दशिम । किं तत्। तस्य नखैः स्पर्शस्तेन तीवः स्मरस्तेन रुजः पीडाः तस्मादन्या वार्ता मण्यतां कथ्यतामिति ॥१९॥ परावृत्य गत्वा पुनरागतं प्रत्याह । प्रियसखेति । हे प्रियस्य सखे। प्रेयसा कृष्णेन पुनः प्रेपितः किं त्वमागतोऽसि । अङ्ग हे दृत ! मे माननीयः पूल्योऽसि । अतो भवान् किमनुरुषे प्राप्तुमिच्छतीत्यर्थः।

विहङ्गा भिज्जवर्यां वरंति ॥ १८ ॥ वयमृतमिव जिह्यव्याहृतं श्रद्द्रधानाः कुलिकरुतिमवाज्ञाः कृष्णवध्वो हरिण्यः ॥ ददृशुरसकृदेतत्त्रन्नस्पर्शतीत्रसम्रह्ण उपमन्त्रिन्भण्यतामन्यवार्ता ॥१९॥ प्रियसख पुनरागाः प्रेयसा प्रेषितः किं वर्य किमनुरुधे माननीयोऽसि मेऽङ्गा। नयसि कथिमहास्मान्दुस्य-जद्धद्रपार्श्वं सततमुरिस सौम्य श्रीवधः साकमास्ते ॥२०॥ अपि वत मधुपुर्यामार्यपुत्रोऽधनाऽऽस्ते स्मरित स पितृगेहान्सौम्यवध्नश्च गोपान् ॥ किन्दिषि स कथा नः किंकरीणां गृणीते भुजमगुरुसुगन्धं मृष्न्यधास्यत्कदा नु ॥२१॥ श्रीशुक उवाच ॥ अथोद्धवो निशम्यैवं कृष्णदर्शनलालसाः ॥ सान्त्वयन्त्रियसंदेशौगोंपीरिदमभाषत ॥२२॥ उद्धव उवाच ॥ अहो यूयं स्म पूर्णार्था भवत्यो लोकपूजिताः ॥ वासुदेवे भगवित यासामित्यर्पितं मनः ॥२३॥ दानत्रततपोहोमजपस्वाध्यायसंयमैः ॥ श्रेयोभिर्विवधेश्चान्यैः कृष्णे भक्तिर्हं साध्यते ॥२४॥ भगवत्युत्तमश्लोके भवतीभिरनुत्तमा ॥ भक्तिः प्रवर्तिता दिष्ट्या मुनीनामपि दुर्लभा ॥२५॥ दिष्ट्या पुत्रान्पतीनदेहान्स्वजनान्भवनानि च ॥ हित्वा वृणीत यूयं यत्कृष्णाख्यं पुरुषं परम् ॥२६॥ सर्वात्मभावोऽधिकृतो भवतीनामधोत्तजे ॥ विरहेण महाभागा महान्मेऽनुग्रहः कृतः ॥२७॥ श्रूयतां प्रियसंदेशो भवतीनां सुत्रेषु सं वाय्विवर्तं मही ॥ भद्रा अहं भर्त्तू रहस्करः॥ २८ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ भवतीनां वियोगो मे निहं सर्वात्मना कित्रत। यथा भूतानि भृतेषु सं वाय्विवर्तं मही ॥

तद्वरय वृणीष्व । संगानितं प्रत्याह । नयसीति । इह सतीः अस्मान् दुस्त्यजं दंदं मिथुनीभावो यस्य तस्य पार्श्वं समीपं कथं नयसि नेष्यसि। तथाहि । हे सौम्य ! श्रीर्नाम वधूः साकं सहैव सतत-मास्ते । तत्राप्युरसि वक्षस्येव ॥२०॥ तेन संगंत्रिता सती ब्रते । अपि बतेति । बत हपें । हे सौम्य ! गुरुकुलादागत्यार्यपुत्रः कृष्णोऽधुना किं मधुपुर्यां वर्तते । कदाचिद्दि नोऽस्माकं वार्ताः किं ब्रते । अगुरुवत्सुगंधं सुजंनो मृष्टिंन कदा नु घास्यतीति ॥२१॥ श्रीकृष्णदर्शनोत्सुका गोपीः प्रियस्य संदेशैः सांत्वयन् प्रथमं तावदिद्मभाषत ॥२२॥ तदाह षड्मिः। अहो इति । सम न्नं यूयं पूर्णार्थाः कृतार्थाः ॥२३॥ श्रेयोभिः श्रेयःसाधनैः॥२४॥ अनुत्तमा अतिश्रेष्ठा ॥२५॥ अवृणीत वृतवत्यः ॥२६॥ सर्वात्ममाव एकांतभक्तिः अधिकृतः प्राप्तः । मगवत्त्रेमसुखप्रदर्शनेन ममैव महाननुप्रदः कृत हित ॥२७॥ मर्तुः कृष्णस्य रहस्करो रहस्यकार्यकर्ता ॥२८॥ मवतीनां मे मया सह वियोगो नास्ति । कृतः । सर्वात्मना सर्वस्योपादानकारणेन । अतएव सर्वेषु मनआदिकार्येष्वहमनुगतत्वेन स्थित

॥७३॥

इति सद्दशंतमाह । यथेति । भृतेषु चराचरेषु महाभूतानि । वाद्यग्निर्वायुसहितोऽग्निः वायुश्राग्निश्चेत्यर्थः । यथा तथाऽहं चेति । मनआदीनि कार्याण गुणाः कारणं तेषामाश्रयत्वेनातुगत इत्यर्थः ॥२९॥ नतु कारणत्वे सर्वानुगतत्वे च कार्यकारणभेदः स्यादत आह । आत्मन्येवेति । ननु नित्यसिद्धस्य कृतः सुष्ट्यादिरूपता अत आह । भूतेद्वियगुणात्मना । बुद्वीद्वियेति वा पाठः । तद्वपेणेति । ननु निविकारस्य कुतस्तद्वृतेति तत्राह । आत्मायानुभावेनेति ॥३०॥ नन्वात्मनो भृतादिरूपत्वे तहोपप्रसङ्गः स्याचत्राह । आत्मिति। आत्मा तु शुद्धः कृतः अगुणान्त्रयः न गुणेष्वेतीति तथा । तत्कृतः व्यतिरिक्तः । तदिष कृतः । ज्ञानमयो ज्ञानस्वरूपः । नन्वहं प्रत्यये स्वसंवेद्यमेवात्मनो नानावस्थावन्त्रमिति कृतः शुद्धतेति तत्राह । सुपुप्तीति । मायाकार्यमनोवृत्तिमिर्विश्वतेजसप्राज्ञ-रूपेण प्रतीयते । न स्वत इत्यर्थः ॥३१॥ कृतः मनोनिरोघे तदभावादिति व्यतिरेकं दर्शयितुं मनोनिरोघं विधत्ते । येनेति । उत्थितः पुमान्यथा मिथ्याभृतमेव स्वमं ध्यायत्येवं वाधितानप्रीद्वि-याण्यं प्राप्त्य प्राप्ता प्रत्यव्य प्राप्ता विनिद्रोऽनलसः सिन्नरुंध्यान्नियच्छेदिति ॥३२॥ तावता च कृतार्थो भवतीत्याह । एतदंत इति । एष

तथाऽहं च मनःप्राणभूतेंद्रियगुणाश्रयः ॥ २९ ॥ आत्मन्येवात्मनाऽऽत्मानं मृजे हन्म्यनुपालये ॥ आत्ममायाऽनुभावेन भूतेंद्रियगुणात्मना ॥३०॥ आत्मा ज्ञानमयः शुद्धो व्यतिरिक्तोऽगुणान्वयः ॥ सुषुप्तिस्वप्तजायद्भिर्मायावृत्तिभिरीयते ॥३१॥ येनेंद्रियार्थान्ध्यायेत मृपा स्वप्रवद्धत्यितः ॥ तनि-रुध्यादिद्वियाणि विनिद्धः प्रत्यपद्यत्त ॥ ३२ ॥ एतदंतः समाम्नायो योगः सांख्यं मनीषिणाम् ॥ त्यागस्तपो दमः सत्यं समुद्रांता इवापगाः ॥३३॥ यक्त्वहं भवतीनां वे दूरे वर्ते प्रियो दशाम् ॥ मनसः सिन्नकर्षार्थं मदनुध्यानकाम्यया ॥ ३४ ॥ यथा दूर्वरे प्रेष्ठे मन आविश्य वर्तते ॥ स्त्रीणां च न तथा चेतः सिन्नकृष्टेऽश्वगोचरे ॥ ३५ ॥ मयावेश्य मनः कृत्सनं विमुक्ताशेषवृत्ति यत् ॥ अनुस्मरंत्यो मां नित्यमिवरान्मामुपेष्य्य ॥ ३६ ॥ या मया कीखता रात्र्यां वनेऽस्मिन्त्रज आस्थिताः ॥ अलब्धरासाः कल्याण्यो माऽऽपुर्मद्वीर्यचितया ॥ ३७ ॥ श्रीश्चक उवाच ॥ एवं प्रियतमादिष्टमान्कर्ण्य वजयोषितः ॥ ता ऊचुरुद्धवं प्रीतास्तत्संदेशागतस्मृतीः॥३८॥ गोप्य ऊचुः ॥ दिष्ट्याऽहितो हतः कंसो यद्नां सानुगोऽघकृत् ॥ दिष्ट्याऽहित्राक्ष्यार्थः कुशल्यास्तेऽच्युतोऽधना ॥ ३९ ॥ किचिद्धराज्ञजः सौम्य करोति पुरयोपिताम ॥ प्रीतिं नः स्निग्धसत्रोडहासोदारेक्षणार्वितः ॥ ४० ॥

मनोनिरोधः अंतः समाप्तिः फलं यस्य सः । समाम्नायो वेदः । स तत्र पर्यवस्यतीत्यर्थः । योगोऽष्टांगः । सांख्यमात्मानात्मविवेकः । त्यागः संन्यासः । तपः स्वधर्मः । दम इंद्रियदमनम् । मार्गभेदेऽप्येकत्र पयवसाने दृष्टांतः । समुद्रांता आपगा नद्य इवेति ॥३३॥ नतु किमन्यानिवास्मानात्मविद्यया प्रलोभयसि । वयं तु सर्वसुंद्रसकलगुणालंकृतेन त्वया विरहं नैव सहाम इति चेदत आह । यन्वहमिति । दशां द्रे यद्वतें तन्मदनुष्यानार्थम् । तच ध्यानं मनसः सिन्नकपीर्थमिति ॥ ३४ ॥ एतदुपपादयित त्रयेण । यथा द्रचर इति ॥३५॥३६॥ उपैष्ययेति माधुर्यमात्रमिति चेदत आह । या इति । हे कल्याण्यः ! स्वभर्त्विः प्रतिवद्धा या वने क्रीडता मया सहालब्धकी डास्तास्तदेव मामाष्टः प्राप्तः। ३०॥ तस्य संदेशेनागता स्पृतिर्यासां ताः। प्रथमार्थे दितीया ॥३८॥ यदृनामहितः शत्रुः अधकुद्दुःखदः । दिष्ट्यत्यानंदे । आहैः प्राप्तिहितेर्या सह ॥३९॥ अन्या ऊचुः । किचिदिति । नोऽस्माकं करणीयां प्रीतिं किचित्पुरयोपितां करोति । स्निग्धं च तत्सत्रीडहासेनो-

श्रीवरी

अ ० ४७

1.७३।

दारमीक्षणं तेनार्चितस्तामिरस्मामिर्वा ॥ ४० ॥ अन्या ऊचुः । कथमिति । तासां वाक्यैर्विश्रमैश्रानुभाजितः पूजितः ॥४१॥ पुनरन्या ऊचुः । किमनया चितयाऽस्मान् क्वचित्प्रस्तुते प्रसंगे स्मरति किम् । ग्राम्या अविदग्धाः ॥४२॥ अन्या ऊचुः । ताः किमिति ! कुपुदैः कुन्दैः शशांकेन च रम्ये वृन्दावने क्वणंति चरणन् पुराणि यस्यां तस्यां रासगोष्ठवामस्माभिः प्रियामिरीडिता मनोज्ञाः कथा यस्य स तदा यासु निशासु रेमे ताः कदाचिस्कि नु समरति वा न वेति ॥ ४३ ॥ स्वनिमित्तेन शोकेन तप्ता नोऽस्मानगात्रैः करस्पर्शादिभिः संजीवयन्कि नु इहैष्यतीति ॥ ४४ ॥ अन्या ऊचुः । कस्मादिति अनन्यगतित्वेन पूर्वमत्रावसत्संप्रति महदैश्वर्यं प्राप्तः कस्मादिहागमिष्यतीति ॥४५॥ अन्यास्तु परमार्थमुचुः । किमस्मामिरिति । वनचरीभिरस्माभिरन्याभिर्वा राजकन्याभिर्महा-कथं रतिविशेषज्ञः प्रियश्च वरयोषिताम् ॥ नानुबद्धचेत तद्वाक्यैर्विभ्रमैश्चानुभाजितः ॥ ४१ ॥ अपि स्मरति नः साधो गोविंदः प्रस्तुते कवित् ॥ गोष्ठीमध्ये पुरस्रीणां ग्राम्याः स्वैरकथांतरे ॥४२॥ ताः किं निशाः स्मरति याषु तदा प्रियाभिर्वृन्दावने कुमुदकुन्दशशांक्रुम्ये ॥रेमे कणचरणन्पुर-रासगोष्ठचामस्माभिरीडितमनोज्ञकथः कदाचित् ॥४३॥ अप्येष्यतीह दाशाईस्त्रशः स्वकृतया शुचा ॥ संजीवयन्तु नो गात्रैर्यथेन्द्रो वनमंबुदैः ॥४४॥ कस्मात्कृष्ण इहायाति प्राप्तराज्यो हताहितः ॥ नरेंद्रकन्या उद्वाह्य प्रीतः सर्वप्रहृदुवृतः ॥४५॥ किमस्माभिर्वनौकाभिरन्याभिर्वा महात्मनः ॥ श्रीपते-राप्तकामस्य क्रियेतार्थः कृतात्मनः ॥ ४६ ॥ परं सौख्यं हि नैराश्यं स्वैरिण्यप्याह पिंगला ॥ तज्ज्ञानतीनां नः कृष्णे तथाप्याशा दुरत्यया ॥ ४७ ॥ क उत्सहेत संत्यक्तुमुत्तमश्लोकसंविदम् ॥ अनिच्छतोऽपि यस्य श्रीरंगान्न च्यवते कचित् ॥ ४८ ॥ सरिच्छैलवनोद्देशा गावो वेणुरवा इमे ॥ संकर्षणसहायेन कृष्णेनाचरिताः प्रभो ॥ ४९ ॥ पुनः पुनः स्मारयंति नंदगोपपुतं वत ॥ श्रीनिकेतैस्तत्पदकैर्विस्मर्तुं नैव शक्रमः ॥ ५० ॥ गत्या लिलतयोदारहासलीला अवलोकनैः ॥ माध्या गिरा हतिथयः कथं तं विस्मरामहे ॥ ५१ ॥ हे नाथ हे रमानाथ व्रजनाथार्तिनाशन ॥ मग्न-मुद्धर गोविंद गोकुलं वृजिनार्णवात् ॥ ५२ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ ततस्ताः कृष्णसंदेशैर्व्यपेतविरहज्वराः ॥ उद्धवं पूजयांचकुर्ज्ञात्वा ५० तमानमधोक्षजम् ॥ ५३ ॥ उवास कतिचिन्मासान्गोपीनां विनद्न शुचः ॥ कृष्णलीलाकथां गायत्रमयामास गोकुलम् ॥ ५४ ॥ यावंत्यहानि नंदस्य त्रजे ञ्वात्सीत्स उद्धवः ॥ त्रजीकसां क्षणप्रायाण्यासन्कृष्णस्य वार्तया ॥ ५५ ॥ सरिद्धनगिरिद्रोणीवींक्षन्कुसुमितान्द्रमान् ॥ कृष्णं संस्मारयत्रे मे हरिदासो त्रजी-कसाम् ॥ ५६ ॥ दृष्ट्वैवमादिगोपीनां कृष्णावेशात्मविक्कवम् ॥ उद्धवः परमप्रीतस्ता नमस्यन्निदं जगौ ॥ ५७ ॥ एताः परं तनुभृतो भुवि गोपवध्वो रमनो घीरस्य किंच श्रीपतेः । तदपि आस्ताम् । स्वत एवाप्तकामस्यातएव कृतात्मनः पूर्णस्य किं कोऽप्यर्थः क्रियेत न कश्चिदिति ॥ ४६ ॥ यतोऽघटमाना या कृष्णस्य संगतिः सैवास्मान्व्याकुरु-यरयतो नैराश्यमेव परमं सुखं तचातिदुष्करमित्याहुः । परं सौख्यमिति । स्वैरिणी कामचारिणी ॥ ४७ ॥ संविदमेकांतवार्तीम् ॥ ४८ ॥ किंच तिद्वस्मृतौ न तावद्दुःखमस्ति साऽपि नास्माकं संभवतीत्याहुः । सिर्च्छैलेति त्रिभिः । आचरिताः सेविताः ॥४९॥५०॥ हे उद्भव ! तं कथं विस्मरामेति ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ श्रीकृष्णमधोक्षजं ज्ञात्वा तं च स्वात्मानं ज्ञात्वा ॥ ५३ ॥ विजुदन्नप-नयन् ॥५४॥५५॥ सरिद्वनगिरिदर्यादिषु प्रत्येकं श्रीकृष्णं लीलासंप्रशादिभिः संस्मारयत्रेमे ॥ ५६ ॥ कृष्णावेशेनात्मनो मनसो विक्कवं वैक्कव्यम् । ता गोपीर्नमस्यक्रमस्करिष्यन् । उत्तमस्या-

ews.

WING I

गाउठम

त्मनो गोपस्नीनमस्कृतिरन्याच्या न भवतीति दर्शयतुं तासां महस्वं पंचिमर्जगौ उवाच ॥५०॥ एता इति । एताः परं केवलं तनुभृतः सफलजन्मानः रूढमावाः परमप्रेमवस्यः । यदिति यं रूढं भावं भविभयो प्रुम्धक्षवो प्रुन्ता अपि वांछंति वयं च भक्ता अपि। अतोऽनंतस्य कथासु रसो रागो यस्य तस्य। ब्रह्म जन्मभिविष्ठसंबंधिभिः शौक्कसावित्रयाञ्चिकैत्विभिर्जन्मिः किं कोऽतिशयः । यत्र जातः स एव सर्वोत्तम इत्यर्थः । यद्वा । अनंतकथासु रसो यस्य तस्य वस्य ब्रह्मजन्मिमरपि किमित्यर्थः ॥५८॥ किंच ईश्वरप्रसादो महस्वे कारणं तस्य च न जातिराचारो ज्ञानं वा कारणं किंतु केवलं भजनमेवेत्याह । क्वेमा इति । साक्षाद्भजतः पुंसः । नसु अहो उपयुक्तः सेवितः अगदराजोऽभृतं यथेति ॥५९॥ अत्यंतापुर्वश्वायं गोपीषु मगवतः प्रसाद इत्याह । नायमिति । अंगे वक्षसि उ अहो निर्वातरतेरेकांतरितमत्याः श्रियोऽपि नायं प्रसादोऽनुप्रहोऽस्ति । नलिनस्यैव गंघो रक्कांतिश्च यासां तासां स्वर्गागनानामप्सरसामित नास्ति । अन्याः पुनर्द्रतो निरस्ताः ।

गोविंद एव निखिलात्मनि रूढभावाः ॥ वांछन्ति यद्भवभियो मुनयो वयं च किं ब्रह्मजन्मभिरनन्तकथारसस्य ॥५८॥ क्वेमाः स्त्रियो वनचरीर्व्यभिचारद्धाः कृष्णे क्व चैष परमात्मनि रूढभावः ॥ नन्वीखरोऽनुभजतोऽविदुषोऽपि साचाच्छ्वेयस्तनोत्यगदराज इवोपयुक्तः ॥५९॥ नायं स्त्रियोऽङ्ग उ नितांतरतेः प्रसादः स्वयोंपितां निलनगंधरुचां कुतोऽन्याः ॥ रासोत्सवेऽस्य भुजदंडगृहीतकंठल्याशिषां य उदगाद्व्रजवल्लवीनाम् ॥६०॥ आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्यां वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम् ॥ या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुंदपदवीं श्रुतिभिविद्यग्याम् ॥ ६१ ॥ या वै श्रियाऽचितमजादिभिरासकामैयोंगेथरेरिप यदात्मनि रासगोष्ठचाम् ॥ कृष्णस्य तद्भगवतश्ररणारविंदं न्यस्तं स्तनेषु विजहुः परिरम्य तापम् ॥६२॥ वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीच्णशः ॥ यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् ॥ ६३ ॥ श्रीशुक्त उवाच ॥ अथ गोपीरनुज्ञाप्य पशोदां नन्दमेव च ॥ गोपानामंत्र्य दाशाहों यास्यन्नारुरहे रथम् ॥ ६४ ॥ तं निर्गतं समासाद्य नानोपायनपाणयः ॥ नंदादयोऽनुरागेण प्रावोचन्नश्रुलोचनाः ॥ ६५ ॥ मनसो वृत्तयो नः स्युः कृष्णपादांबुजाश्रयाः ॥ वाचोऽभिधायिनीर्नाम्नां कायस्तत्महणादिषु ॥ ६६ ॥ कर्मभिर्धाम्यमाणानां यत्र कापी-श्वरेच्छया ॥ मंगलाचरितेर्दानै रितर्नः कृष्ण ईश्वरे ॥६७॥ एवं सभाजितो गोपैः कृष्णभक्तया नराधिप ॥ उद्भवः पुनरागच्छन्मथुरां कृष्णपालिन्वाम् ॥ ६८ ॥ कृष्णाय प्रणिपत्याह भक्तयुद्रेकं व्रजोकसाम् ॥ वस्रदेवाय रामाय राज्ञे चोपायनान्यदात्॥ ६९ ॥ इति श्रीमद्भागतते महापुराणे

रासोत्सवे कृष्णभुजदंडाभ्यां गृहीत आलिगितः कण्ठस्तेन लब्धा आशिषो याभिस्तासां गोषीनां य उदगादाविर्धभृव ॥६०॥ किंच आस्तां तावद्गोषीनां भाग्यं मम त्वेतावत्त्रार्थ्यमित्याह । आसा-मिति । गोषीनां चरणरेणुभाजां गुल्मादीनां मध्ये यित्कमप्यहं स्यामित्याशंसा । कथंभृतानाम् । या इत्यादि । आर्याणां मार्गं धर्मं च हित्वा ॥ ६१ ॥ पुनस्ता एव विशिनष्टि । या वा इति । योगेश्वरैरप्यात्मन्येवाचितं स्तनेषु न्यस्तं परिरभ्य तापं जहुरिति ॥६२॥ एवं महत्त्वं प्रतिपाद्य नमस्करोति । यंद इति ॥ ६३ ॥ अनुज्ञाप्यानुज्ञां याचित्वा । आमन्त्र्य पृष्ट्वा ॥६४॥ नोऽ-स्माकं मनसो वृत्तयः कृष्णपादांबुजाश्रयाः स्युः अभिधायिनीरिभिधायिन्यः ॥ ६६ ॥ कृष्णे रितः स्यादिति ॥६७॥६८॥ कृष्णादिस्यो भक्त्युद्रेकमाह । उपायनानि चादादिति ॥ ६९ ॥ इति श्रीधरी

अ०४८

दशमस्कंघे पूर्वार्घे टीकायां सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४७॥ अष्टचत्वारिंशकेऽथ कृष्णः कुब्जामरीरमत् ॥ अकूरस्य गृहं गत्वा तं गजाह्वयमादिशत् ॥ १ ॥ सैरन्श्रीकाममापूर्य पूरियत्वा मनोर-थान् ॥ अक्रूरस्य ततः कृष्णस्तेन पार्थानसांत्वयत् ॥२॥१॥ महाहैंरनव्येंरुपस्करैरन्वितम् । कामोपायैस्तदुद्दीपकैः सुरतवंघादिलेख्यैरुपवृंद्दितम् ॥ २ ॥ यथा यथोचितम् ॥३॥४॥ प्रसाधितो योग्यतामापादित आत्मा देहो यया सा। सबीडं यन्लीलयोद्गतं स्मितं तद्येषु विश्रमेषु तद्युक्तैरीक्षितैरुपलक्षिता ॥५॥ अनुलेपार्पणादन्यत्तस्याः पुण्यं नास्तीति दर्शयितुं पुण्यलेशयेत्युक्तं न तु दशमस्कन्धे पूर्वार्धे उद्धवप्रतियाने सप्तचत्वारिंशो अध्यायः॥ ४७॥ श्रीशुक उवाच ॥ अध विज्ञाय भगवान्सर्वात्मा सर्वदर्शनः ॥ सैरंध्याः कामत-त्रायाः प्रियमिच्छन्गृहं ययौ ॥ १॥ महार्होपस्करैराढ्यं कामोपायोपबृंहितम् ॥ मुक्तादामपताकाभिर्वितानशयनासनैः ॥ धूपैः सुरभिभिर्दीपैः स्नग्गं-धैरिप मंडितम् ॥२॥ गृहं तमायांतमवेच्य साऽऽसनात्सद्यः समुत्थाय हि जातसंध्रमा ॥ यथोपसंगम्य सखीभिरच्युतं सभाजयामास सदासनाभिः ॥३॥ तथोद्भवः साधुतया अभिपूजितो नयषीददुर्व्यामिभमृश्य चासनम् ॥ ऋष्णो अपि तूर्णं शयनं महाधनं विवेश लोकाचरितान्यनुत्रतः ॥ ४ ॥ सा मञ्जनालेपदुकूलभूषणस्रगांधतांब्लसुधासवादिभिः ॥ प्रसाधितात्मोपससार माधवं सत्रीडलीलोत्स्मितविश्रमेक्षितैः ॥ ५ ॥ आहूय कांतां नवसंगमहिया विशंकितां कंकणभूषिते करे ॥ प्रमृह्य शय्यामिधवेश्य रामया रेमेऽनु लेपार्पणपुण्यलेशया ॥६॥ साऽनंगतप्तकुचयोरुरसस्तथाऽच्णोजिंत्रन्त्यनंतचरणेन रुजो मुजंती ॥ दोभ्याँ स्तनांतरगतं परिरभ्य कांतमानंदमूर्तिमजहादितदीर्घतापम् ॥ ७ ॥ सैवं कैवल्यनाथं तं प्राप्य दुष्प्रापमीश्वरम् ॥ अङ्गरागा-र्पणेनाहो दुर्भगेदमयाचत ॥ ८ ॥ आहोष्यतामिह प्रेष्ठ दिनानि कतिचिन्मया ॥ रमस्व नोत्सहे त्यक्तुं सङ्गं ते अबुरुहेश्चण ॥ ९ ॥ तस्यै कामवरं दत्त्वा मानयित्वा च मानदः ॥ सहोद्धवेन सर्वेशः स्वधामागमदिचितम् ॥१०॥ दुराराध्यं समाराध्य विष्णुं सर्वेश्वरेश्वरम् ॥ यो वृणीते मनोप्राह्यम-सत्त्वात्कुमनीष्यसौ ॥ ११ ॥ अक्र्रभवनं कृष्णः सहरामोद्धवः प्रभुः ॥ किंचिचिकीर्षयन्त्रागादक्रपियकाम्यया ॥ १२ ॥ स तान्नरवरश्रेष्ठानारा-द्वीच्य स्वबांधवान् ॥ प्रत्युत्थाय प्रमुदितः परिष्वज्याभिनंद्य च ॥ १३ ॥ ननाम कृष्णं रामं च स तैरप्यभिवादितः ॥ पूजयामास विधिवत्कृतासन-परित्रहान् ॥ १४ ॥ पादावनेजनीरापो धारयन् शिरसा नृप ॥ अर्हणेनाम्बरैर्दिव्यैर्गंधस्ररभूषणोत्तमैः ॥ १५ ॥ अर्चित्वा शिरसाऽऽनम्य पादावङ्ग-गतौ मुजन् ॥ प्रश्रयावनतो अहरः कृष्णरामावभाषत ॥ १६ ॥ दिष्ट्या पापो हतः कंसः सानुगो वामिदं कुलम् ॥ भवद्भवामुद्धतं कुच्छा-पुण्यस्यान्य लिविवक्षया ॥ ६ ॥ कुचादीनां रुजो मुजंती । जिघंती च चरणम् ॥ ७ ॥ काममेव प्राकृतदृष्ट्या अयाचत । न च गोप्य इव सा तिक्षष्टेति दुर्भगेत्युक्तम् । कृतार्थत्वे तु तस्या न संदेहः ॥ ८ । ९ ॥ काम एव वरस्तं दत्त्वा । मार्नायत्वा चालंकारादिदानैः ॥१०॥ मनोग्राद्धं विषयसुखम् । असत्त्वात्तुच्छत्वात् ॥११॥ किंचिच्चिकीषयन् हस्तिनापुरस्थापनं कारियतुमिच्छ-कित्यर्थः । अक्रूर्पप्रयकाम्यया च ॥ १२ ॥ आराद्द्रादेव ॥ १३ ॥ १४ ॥ आ अप इति च्छेदः । अप आ सर्वतो धारयिकत्यन्वयः ॥ १५ ॥ १६ ॥ वां युवयोरिदं कुठमुद्धतं समेधितं च

1856.

।।७५॥

॥१७॥ वामिदं कुलमित्यादिव्यवहार दृष्ट्योक्तवा परमार्थमाह । युवामिति । जगन्मयौ युवाम् । कुतः । जगद्धेत् । तदिष कुतः । प्रधानपुरुषौ तदान्मकौ । अतो भवद्भयां विना परं कारणमपरं कार्यं च नास्तीति ॥१८॥ नतु प्रत्यक्षादिसिद्धं कथं नास्तीत्युच्यतेऽत आह । आत्मसृष्टमिति । हे ब्रह्मन्परमेश्वर ! ब्रह्मेति वा पाठः । रजआदिस्वशक्तिमिरात्मनैव सृष्टमिदं विश्वमन्वाविष्ठय कारणत्वादनतु-प्रविष्टोऽण्यनुप्रविष्ठयेव स्थितः श्रृतप्रत्यक्षगोचरं यथा भवति तथा बहुधा भवानेव प्रतीयते ॥१९॥ एकस्यैव बहुधा प्रतीति सद्ध्यांनामह । यथा हीति । योनिषु स्वस्यैव स्पातरणामिव्यक्तिस्थानेषु चराचरेषु यथा महीप्रमुखानि कारणान्येव नाना भाति आत्मयोनिषु स्वकारणेषु भूतभौतिकेषु । जीवोऽपि नरमृगादिशरीरेषु बालपुवाद्यवस्थामु च तथा तथा प्रतीयत इति तद्वयवच्छेदार्थ-मात्मतंत्रम्रहणम् ॥२०॥ ननु सृष्ट्यादिकदृत्वेन च मम किं जीववद्वंध उक्तो निह नहीत्याह । सृजसीति । तद्गुणकर्ममिर्चा तैर्गुणैः कर्मभिवत्यक्षः । यतः कच कदाचिद्रपि वंघहत्रतिद्याह । देहाद्यपाघेरिति । स्ति । कुत इत्यत आह । झानात्मन इति मायाया आश्रयानावरकत्वादिति भावः ॥२१॥ किंच आस्तां तावद्वंधशङ्का यतोऽविद्योषाधेर्जीवात्मनोऽपि न वस्तुतो वंधोऽस्तीत्याह । देहाद्यपाघेरिति ।

द्दुरंताच समेधितम् ॥१७॥ युवां प्रधानपुरुषो जगद्धेत् जगन्मयो ॥ भवद्भवां न विना किंवित्परमस्ति न वापरम् ॥१८॥ आत्मसृष्टिमिदं विश्व-मन्वाविश्य स्वशक्तिभिः ॥ ईयते बहुधा बह्यन् श्रुतप्रत्यच्नगोचरम् ॥१९॥ यथा हि भृतेषु चराचरेषु मह्यादयो योनिषु भांति नाना ॥ एवं भवान्केवल आत्मयोनिष्वात्माऽऽत्मतंत्रो बहुधा विभाति ॥ २० ॥ सृजस्यथो लुंपिस पासि विश्वं रजस्तमःसत्त्वगुणैः स्वशक्तिभिः ॥ न वध्यसे तद्गुण-कर्मिभवां ज्ञानात्मनस्ते क च बंधहेतुः ॥२१॥ देहाद्युपाधेरनिरूपितत्वाद्भवो न साक्षात्र भिदात्मनः स्यात् ॥ अतो न वंधस्तव नेव मोचः स्यातां निकामस्त्विय नोऽविवेकः ॥ २२ ॥ त्वयोदितोऽयं जगतो हिताय यदा यदा वेदपथः पुराणः ॥ वाध्येत पांखंडपथेरसद्भिस्तदा भवानसत्त्वगुणं विभित्तं ॥२३॥ स त्वं प्रभोऽद्य वसुदेवगृहेऽवतीर्णः स्वांशेन भारमपनेतुमिहासि भूमेः ॥ अचौहिणीशतवधेन सुरेतरांशराज्ञाममुष्य च कुलस्य यशो वितन्वन् ॥२४॥ अद्येश नो वसतयः खलु भूरिभागा यः सर्वदेविपतृभूतनृदेवमूर्तिः ॥ यत्पादशौचसिल्लं त्रिजगत्पुनाति स त्वं जगद्गुरुरधोक्षज याः प्रविष्टः ॥२५॥ कः पंडितस्त्वदपरं शरणं समीयाद्भक्तप्रयाहतिगरः सुहदः कृतज्ञात् ॥ सर्वान्ददाति सुहदो भजतोऽभिकामानात्मानमप्युपच-

भवो जन्म तन्मूला भिदाच साक्षात्स्वरूपतो न स्यादिति। ननु मम बंधाभावं बदता त्वया कि मोक्षोंऽगीक्रियते ओमिति चेत्त हिं बंधाभावे मोक्षासंभवादापन्नो बंधोऽपीत्याग्रंक्याह। अत इति। यतो नाविद्या अतो न बंधो मोक्षश्च। एवस्रभौ न स्यातामित्यथः। ननु उल्लुखले मां बद्धं श्रुतवान्यस्रनाहदे सुक्तं दृष्टवानस्यतः कथसभयं नास्त्यत आह । निकाम इति। स्वाभिप्रायानुरूपस्त्वियि नोऽस्माकमिविके एव परमेवंभूत इति। यहा नोऽविवेक एव तवोभौ स्यातामिति।।२२॥ ननु तहिं ममावतारास्तवच्चिरिजाणि च श्रुक्तिरजतवदिवद्याकिन्पतान्येव कि निह वहि इयं तु तव लीलेत्याह हयेन । त्वयोदित इति ॥२३॥ सुरेतरगंशा ये राजानस्तेपामचौहिणीशतानां वधेन भूमेर्भारसपनेतुं स्वांशेन रामेण सहावतीर्णाऽसि॥२४॥ अत एवंभूतस्य तवागमनेन कृतार्थोऽस्मीत्याह त्रयेण। अद्येति । हे ईशाद्य है नो वसतयो गृहास्तपोवनाद्यि बहुपुण्याः। कृतः। या बसतीस्तवं साक्षात्प्रविष्टः। कथंभूतः। यस्य तव पादसिललसेव गङ्गा त्रिजगत्युनाति यश्च त्वं पश्चपञ्चदेवताम्तिः सत्यवादः त्वचोऽपरं शरणं कः समीयाद्गच्छेत्। यतो भवान् भजतः सर्वानभितः कामांश्च ददात्या-

श्रीघरी

31086

॥७५॥

स्मानमपीति ॥२६॥ नोऽविवेकिनाम्। तत्रापीह गृह एव ॥२७॥२८॥ वो युष्माकं प्रजाः पुत्रा हि वयमिति ॥२९॥ नतु नृभिर्देवाः सेव्या इति प्रसिद्धं तत्राह । देव इति । स्वार्थाः स्वकार्यसा-घनपराः । साधनस्तु केवलं परानुग्रहपराः । परमार्थतस्तु साधव एव देवा इति सेव्या इत्यर्थः ॥ ३० ॥ तिहं मृच्छिलादिमयाः कि देवादयो नैवेत्यत आह । न हीति । अम्मयानि तीर्थानि मृन्मयाः शिलामयाश्च देवा न भवंतीति न । अपि तु भवंत्येव। तथाऽपि साधूनां तेषां च महदंतरमित्याह । ते पुनंतीति ।।३१।। किंचि चिकी प्यन्त्रागादिति यदुक्तं तत्कार्यमादिशति । स इति । नः सहदां मध्ये भवान श्रेष्ठोऽतः पांडवानां श्रेयश्रिकीर्पया गजाह्वयं गच्छस्व गच्छेति । यद्वा। स्वेति पृथक्पदम्। हे स्व आत्मीयेत्यर्थः ।।३२।। राज्ञा धृतराष्ट्रेण । वसंते निवसंति । शुश्रम श्रुतवंतो वयम् ।।३३॥ यापचयौ न यस्य ॥ २६ ॥ दिष्टचा जनार्दन भवानिह नः प्रतीतो योगेश्वरैरपि दुरापगतिः सुरेशैः ॥ बिंध्याशु नः सुतकलत्रधनाप्तगेहदेहादिमोह-रशनां भवदीयमायाम् ॥ २७ ॥ इत्यर्चितः संतुतश्च भक्तेन भगवान्हरिः ॥ अक्र् सिमतं प्राह गीभिः संमोहयन्निव ॥ २८ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ त्वं नो गुरुः पितृब्यश्च श्ठाच्यो बंधुश्च नित्यदा ॥ वयं तु रच्याः पोष्याश्च अनुकंपाः प्रजा हि वः ॥ २९ ॥ भवद्विधा महाभागा निषेव्या अई-सत्तमाः ॥ श्रेयस्कामैर्नृभिर्नित्यं देवाः स्वार्था न साधवः ॥ ३० ॥ न ह्यम्मयानि तीर्थानि न देवा मृन्छिलामयाः ॥ ते पुनंत्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः ॥ ३१ ॥ स भवान्सुहदां वै नः श्रेयान् श्रेयश्रिकीर्षया ॥ जिज्ञासार्थं पांडवानां गच्छस्व त्वं गजाह्वयम् ॥ ३२ ॥ पितर्युपरते बालाः सह मात्रा सुदुःखिताः ॥आनीताः स्वपुरं राज्ञा वसंत इति शुश्रुम ॥ ३३ ॥ तेषु राजाऽम्बिकापुत्रो भातृपुत्रेषु दोनधीः ॥ समो न वर्तते नूनं दुष्पुत्र-वशगोऽन्धहक् ॥ ३४॥ गच्छ जानीहि तद्वत्तमधुना साध्वसाधु वा ॥ विज्ञाय तद्विधास्यामो यथा शं सुहृदां भवेत् ॥ ३५॥ इत्यक्र्रं समादिश्य भगवान्हरिरीश्वरः ॥ संकर्षणोद्धवाभ्यां वै ततः स्वभवनं ययौ ॥ ३६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाधें अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ स गत्वा हास्तिनपुरं पौरवेंद्रयशोऽङ्कितम् ॥ ददर्श तत्रांबिकेयं सभीष्मं विदुरं पृथाम् ॥ १ ॥ सहपुत्रं च बाह्नोकं भरद्वाजं सगौतमम् ॥ कर्णं सुयोधनं द्रौणि पांडवानसहदो अपरान् ॥ २ ॥ यथावदुपसंगम्य बंधुभिर्गांदिनीसुतः ॥ संपृष्टस्तैः सुहद्वार्तां स्वयं चापृच्छ-द्व्ययम् ॥ ३ ॥ उवास कतिचिन्मासात्राज्ञो वृत्तविवित्सया ॥ दुष्प्रजस्याल्पसारस्य खलब्छंदानुवर्तिनः ॥ ४ ॥ तेज ओजो बलं वीर्यं प्रश्रयादींश्च सदुगुणान् ॥ प्रजानुरागं पार्थेषु न सहद्भिश्वकीर्षितम् ॥५॥ कृतं च धार्तराष्ट्रैर्यद्गरदानाद्यपेशलम् ॥ आचरूयौ सर्वमेवास्मै पृथा विदुर एव च ॥६॥ दृष्टा ये स्वपुत्रा दुर्योधनाद्यस्तद्वशेन गच्छतीति तथा। यतोऽन्धदृगंधनेत्रः ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ इति श्रीमद्भागवते दशमे पूर्वार्धे टीकायामष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४८॥ ऊनपंचाशतमे तु गत्वाऽक्रुरो गजाह्वयम् ॥ राज्ञः स्वभ्रात्पुत्रेषु बुद्ध्वा वैषम्यमागमतम् ॥१॥ पौरवेंद्राणां यशोभिस्तत्कृतदेवब्राह्मणायतनादिभिरंकितम् ॥१॥ बाह्नाकपुत्रः सोमद्तः। भारद्वाजो द्रोणः। गौतमः कुपः ॥ २ ॥ अन्ययं कुशलम् ॥ ३ ॥ दुष्प्रजस्यासःपुत्रस्यान्वसारस्य मंदधृतेः खलानां कर्णादीनां छंदमिन्छामनुवर्तितुं शीलं यस्येति तथा तस्य ॥ ४ ॥ तेजः प्रभावः । ओजः शस्त्रादिनैपूणम् । बीयं शोर्थम् । न सहद्भिरसहमानैः । विकीर्षितमिति उपरि कर्तुमिष्टम् ॥५॥ गरस्य विषस्य दानादि । अपेशलमन्याय्यम् । तेज ओज इत्यादि सर्वं कथयामास ॥६॥ तत्कथनात्पूवतरं पृथाया

r K

E1 N# (#

11७६॥

वृत्तमाह । पृथा त्विति । अशृणां कला लेशा ययोग्ते ईक्षणे यस्याः सा ॥७॥ अपि किम् । जामयः कुलिख्यः ॥ ८ ॥ पैतृष्वस्रेयान्मस्पृत्रान् ॥ ९ ॥ शोचंतीं मां वाक्यैः सांत्विपष्यिति किम् ॥१०॥ हे महायोगिन्महान्योग उपायो मायाख्योऽस्यास्तीति । हे विश्वात्मन् सर्वान्तियामिन् । हे विश्वभावन विश्वपालक । प्रपत्नां शरणागताम् । अवसीद्तीं क्लिड्यंतीम् । ११॥ आपवर्गिकात् मोक्षप्रदात् ॥१२॥ शुद्धाय धर्मात्मने । ब्रह्मणेऽपरिच्छिकाय । परमात्मने जीवसखाय । योगेश्वरायाणिमादियुक्ताय । योगाय ज्ञानात्मने ॥१३॥ प्रवितामही प्रवितामहः पांदुस्तस्य भार्या हरोद् ॥१४॥ पृथ्या सह समं दुःखं सुखं च यस्य सः । तस्याः पुत्राणामुत्पत्तिहेतुमिर्जनकैर्धर्मानिलेन्द्रादिभिस्तत्कथनैरित्यर्थः ॥१५॥ वंद्यभिः रामकृष्णादिभिः । सीहदेनोदितमुक्तं यत्तद्वद्दिति ॥१६॥

पृथा तु आतरं प्राप्तमकूरमुपसृत्य तम् ॥ उवाच जन्मनिल्यं स्मरंत्यश्रुकलेक्षणा ॥ ७ ॥ अपि स्मरंति नः सौम्य पितरो आतरश्च मे ॥ भिनन्यो आतुपुत्राश्च जामयः सस्य एव च ॥ ८ ॥ आत्रेयो भगवान्कृष्णः शरण्यो भक्तवत्सलः ॥ पैतृष्वस्यान्स्मरति रामश्चांबुरुहेक्षणः ॥ ९ ॥ सपत्नमन्ये शोचंतीं वृकाणां हरिणीमिव ॥ सांत्विष्व्यति मां वान्येः पितृहीनांश्च वालकान् ॥ १० ॥ कृष्ण कृष्ण महायोगिन्विश्वात्मन्विश्वभावन ॥ प्रयत्नां पाहि गोविंद शिशुभिश्चावसीदतीम् ॥ ११ ॥ नान्यत्तव पदांभोजात्पश्यामि शरणं नृणाम् ॥ विभ्यतां मृत्युसंसारादीश्वरस्यापविगकात् ॥ १२ ॥ नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने ॥ योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गता ॥ १३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्यनुस्मृत्य स्वजनं कृष्णं च जगदिश्वरम् ॥ पारहुःखिता राजन् भवतां प्रपितामही ॥ १४ ॥ समदुःखसुखोऽकृरो विदुरश्च महायशाः ॥ सांत्वयामासतुः कृतीं तत्युत्रोत्पित्ति-हितुभिः ॥ १५ ॥ यास्यत्राजानमभ्येत्य विषमं पुत्रलालसम् ॥ अवदत्सुहृदां मध्ये वंधिभः सोहृदोदितम् ॥ १६ ॥ अकृर् उवाच ॥ भो भो वेवित्र-वीर्य त्वं कृष्णां कीर्तिवर्धन् ॥ आतर्युपरते पांडावधुनाऽऽसनमास्थितः ॥ १७ ॥ धर्मण पालयमुर्वी प्रजाः शीलेन रंजयन् ॥ वर्तमानः समः स्वेषु श्रेयः कीर्तिमवापस्यसि ॥ १८ ॥ अन्यथा त्वाचरँक्षोके गहितो यास्यसे तमः ॥ तस्मात्समत्वे वर्तस्व पांडवेष्वात्मजोषु च ॥ १९ ॥ नह चात्यंत्तत्वासः किर्हिचित्वेनचित्सह ॥ राजन्ववेनापि देहेन किसु जायात्मजादिभिः ॥२०॥ एकः प्रसूयते जंतुरेक एव प्रलीयते ॥ एकोऽनुभुंके सुकृतमेक एव च दुष्कृतम् ॥ २१ ॥ अथमोपित्रतं वित्तं हर्त्यन्येऽल्यमेथसः ॥ संभोजनीयापदेशैजलानीव जलोकसः ॥ २२ ॥ पुष्णाति यानधर्मेण स्वदुद्धवा

श्रातर्युपरत इति। पांडोः पुत्रेषु सत्सु राजासनं त्वमास्थित इति कटाक्षः ॥१७॥ भवतु तथाष्येवं वर्तमानः श्रेयोऽवाष्ह्यसीत्याह । थर्मेणेति ॥१८॥ तमो नरकिमहैव महदुःखिमिति भावः ॥ १९ ॥ नन्वात्मजानात्मजादिषु कथं समत्वं स्यात्तत्राह । नेह चेति । अत्यंतं नित्यं संवासः सम्यक् स्थितिः ॥ २० ॥ तत्र तावदुत्पत्तिमरणयोः सुखदुःखयोश्र केनापि साहित्यं नास्तीत्याह । एक इति ॥२१॥ किंच यदा च सह संवसंति तदाऽपि क्वेशोपाजितवित्तापहारितया पुत्रा नाम शत्रव एव ज्ञेया इत्याह । अधर्मेति । संभोजनीयाः पोष्याः पुत्र।दय इति व्यपदेशैरव्यमेघसो मृदस्य वित्तं हरंति । जल्लोकसो मत्त्यस्य जीवनभूतानि जलानि तथा तत्पुत्रा हरंति तद्वदिति ॥२२॥ किंच यानेवं पुष्णाति ते धनमादाय सृता जीवंतोऽपि वा तं परित्यजंतीत्याह । पुष्णातीति । स्वबुद्धया स्वीया

श्रीवरी

9001

माइशा

इत्यमिमानेन । रायोऽर्थाः अकृतार्थमप्राप्तमोगम् ॥ २३ ॥ स पुनः पापैकपाथेयो नरकं विश्वतीत्याह । स्वयमिति । असिद्धार्थोऽपूर्णमनोरथः ॥ २४ ॥ स्वमश्र माया च तत्तेन तुन्यं आयम्य नियम्य शांतः सन्समो भवेति ॥२५॥ हे दानपते अकृर । न तृष्याम्यलमिति न मन्ये ॥२६॥ स्रन्ता प्रिया वाक्चलेऽस्थिरे हृदि न स्थीयते न तिष्ठतीत्यर्थः । सुदामा पर्वतस्तत्र भवा विद्युद्धिव । तिस्मनस्फिटिकिशिलामये सहसैवातिस्फुरिता विद्युद्धिथा लीयते तह दित्यर्थः । यहा । सुदामा माला तस्या इयं सौदामनी मालाकारेत्यर्थः ॥२७॥ नन्वेवं जानतोऽपि कथमयं मोह इति

तमपंडितम् ॥ तेऽकृतार्थं प्रहिष्वंति प्राणा रायः सुतादयः ॥ २३ ॥ स्वयं किल्विषमादाय तैस्त्यको नार्थकोविदः ॥ असिद्धार्थो विशत्यंधं स्वधर्म-विमुख्यतमः ॥ २४ ॥ तरमाल्लोकिममं राजन्स्वप्रमायामनोरथम् ॥ वीच्यायम्यात्मनात्मानं समः शांतो भव प्रभो ॥ २५ ॥ घृतराष्ट्र उवाच ॥ यथा वदित कल्याणीं वाचं दानपते भवान् ॥ तथाऽनया न तृप्यामि मर्त्यः प्राप्य यथाऽमृतम् ॥ २६ ॥ तथाऽपि सृनृता सौम्य हदि न स्थीयते चले ॥ पुत्रानुरागविषमे विद्युत्सौदामनी यथा ॥ २७ ॥ ईश्वरस्य विधिं को नु विधुनोत्यन्यथा पुमान् ॥ भूमेर्भारावताराय योऽवतीणों यदोः कुले ॥ २८ ॥ यो दुर्विमर्शपथया निजमाययेदं सृष्ट्रा गुणान्विभजते तदनुप्रविष्टः ॥ तस्मै नमो दुरववोधविहारतंत्रसंसारचक्रगतये परमेश्वराय ॥ २९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्यिभप्रत्य नृपतेरिभप्रायं स यादवः ॥ सृहद्धिः समनुज्ञातः पुनर्यदुपुरीमगात ॥३०॥ शशंस रामकृष्णाभ्यां घृतराष्ट्रविचेष्टितम् ॥ पांड-वान्प्रति कौरव्य यदर्थं प्रेपितः स्वयम् ॥ ३१ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाधें एकोनपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४९ ॥

चेदत आह । ईश्वरस्येति । विधि विधानं मायामिति यावत् ॥ २८ ॥ अतस्तमेव नमस्यति । दुर्विमर्श्वपथया अवितर्क्यमार्गया । गुणान्कर्माणि तत्फलानि च विभजते विविच्य ददाति । दुरविषोषो यो विहारस्तस्य क्रीडा स एव तंत्रं प्रधानं ग्रुख्यं कारणं यस्य संसारचक्रस्यात एव तस्य गतिर्यस्मात्तस्मै नम इति ॥ २९ ॥ अभिप्रेत्य ज्ञात्वा ॥ ३० ॥ ३१ ॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीधरस्वामिक्रतभावार्थदीपिकायां टीकायामेकोनपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४९ ॥







ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।। ततः पंचाशत्तमे तु जरासंधभयादिव।। कारियत्वाऽम्बुधौ दुर्गं तिज्ञनाय निजं जनम्।।१॥ कपटान्कपटैरेव इत्वा दैत्यानयत्नतः ॥अजयच जरासंधं धर्मेणव तु धार्मिकम् ॥२॥ अस्तिप्राप्तिसंज्ञिके ईयतुर्जग्मतुः ॥१॥२॥ वस्से शोकः कृष्णे चामर्षस्ताभ्यां युतः ॥३॥ न्यरुणहुरोध ॥ ४॥ तस्य बलं सन्यमुद्धेलं लंधितमर्यादं सागरिमव । तेन तस्य बलेन संरुद्धम्॥५॥ किं बलमेव इन्मि न मागधम् । मागधं वा इत्वा बलं गृह्धामि। यद्धा । समागधं सर्वं इन्मीति चितयामास । ननु प्रथमं कथं जेष्यामीत्येवं चितयितुं युक्तं तत्राह । कारण-मानुष इति। भूभारावतारकारणेन मानुषो न तु तत्त्रत इति ॥६॥ एवं त्रिधा विवित्य प्रथमं पक्षं निर्धारितवांस्तदाह चतुर्भिः । इनिष्यामीति ॥७॥ वधोद्यमं कर्ता करिष्यतीति ॥८॥ नन्व-

॥ श्रीशुक उवाच ॥ अस्तिः प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभ ॥ मृते भर्तरि दुःखार्ते ईयतुः स्म पितुर्गृहान् ॥ १ ॥ पित्रे मगधराजाय जरासंधाय दुःखिते ॥ वेदयांचकतुः सर्वमात्मवैधव्यकारणम् ॥ २॥ स तदिश्यमाकण्यं शोकामर्षयुतो नृप ॥ अयादवीं महीं कर्तुं चक्रे परममुद्यमम् ॥३॥ असौहिणीभिर्विशत्या तिसृभिश्रापि संवृतः ॥ यदुराजधानीं मथुरां न्यरुणत्सर्वतो दिशम् ॥४॥ निरीच्य तद्वलं कृष्ण उद्वेलिमव सागरम् ॥ स्वपुरं तेन संरुद्धं स्वजनं च भयाञ्चलम् ॥ ५॥ चिंतयामास भगवान्हरिः कारणमनुषः ॥ तद्देशकालानुगुणं स्वावतारप्रयोजनम् ॥ ६॥ इनिष्यामि बलं ह्येतद्भवि भारं समाहितम् ॥ मागधेन समानीतं वश्यानां सर्वभूभुजाम् ॥ ७ ॥ अक्षौहिणीभिः संख्यातं भटाश्वरथकुंजरैः ॥ मागधस्तु न हंतव्यो भूयः कर्ता बलोद्यमम् ॥ ८ ॥ एतदर्थोऽवतारोऽयं भूभारहरणाय मे ॥ संरक्षणाय साधूनां कृतोऽन्येषां वधाय च ॥ ९॥ अन्योऽपि धर्मर-चारें देहः संश्रियते मया ॥ विरामायाप्यधर्मस्य काले प्रभवतः कचित् ॥ १० ॥ एवं ध्यायति गोविंद आकाशात्सूर्यवर्वसौ ॥ रथावुपस्थितौ सद्यः ससृतौ सपरिच्छदौ ॥ ११ ॥ आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि यद्दच्छया ॥ दृष्ट्रा तानि हृषीकेशः संकर्षणमथात्रवीत् ॥ १२ ॥ पश्यार्य व्यसनं प्राप्तं यदूनां त्वावतां प्रभो ॥ एप ते रथ आयातो दियतान्यायुधानि च ॥ १३ ॥ यानमास्थाय जह्येतद्वयसनात्स्वान्समुद्धर ॥ एतदर्थं हि नौ जन्म साधूनामीश शर्मकृत् ॥ १४ ॥ त्रयोविंशत्यनीकारूयं भूमेर्भारमपाकुरु ॥ एवं संमंत्र्य दाशाहीं दंशितौ रथिनौ पुरात् ॥ १५ ॥ निर्जन्मतुः स्वायुधाच्यो बलेनाल्पीयसा वृतौ ॥ शंखं दध्मौ विनिर्गत्य हरिर्दारुकसारथिः ॥ १६ ॥ ततो अभूत्परसैन्यानां हृदि वित्रासवेपथुः ॥ तावाह मागधो वीच्य हे कृष्ण पुरुषाधम ।। १७ ॥ न त्वया योद्धमिच्छामि बालेनैकेन लज्जया ॥ गुप्तेन हि त्वया मंद न योत्स्ये याहि बंधुहन् ॥ १८ ॥ तव

त एव इंतव्यस्तत्राह। एतदर्थ इति। एतच्छन्दार्थं स्पष्टयति। भूमारहरणायेति ॥९॥ अयमेतदर्थोऽवतार इत्युपलक्षणमित्याह। अन्योऽपीति। प्रभवत उद्भवतः ॥१०॥ सदतौ सारियसिहतौ। प्रिस्च्छदः प्ररिक्तो स्वजकवचादिस्तत्सिहतौ॥११॥१२॥ त्वमेवावन् रक्षको नाथो विद्यते येषां ते त्वावंतस्तेषाम् ॥१३॥१४॥ दंशितौ बद्धकवचौ ॥१५॥ स्वायुघाट्यौ शोभनायुषसंपन्नौ ॥१६॥ पुरुषा अधमा यस्मादिति वास्तवोऽर्थः।हे पुरुषोत्तमेति ॥१७॥ गुप्तेन सर्वोत्तरत्वादर्शनानहेण।हे मंद ! बच्नातीति वंधुरविद्या तां हंतीति तथा हे अविद्यानिरसनेति । याहि प्राप्नुहि ॥१८॥

अञ्बेघदेहोऽसाबिति स्वयमेव मत्वा परितोषात्पश्चांतरमाह । यद्वा मां जहीति ॥ १९ ॥ यथाश्रतार्थग्रहणेन मगवत उत्तरं न वै शूग इति । विकत्थंते श्राघंते ॥ २० ॥ माधवी मधुवंशभवी । महता सैन्यसमृहेनाष्ट्रतवान्। वायुरक्षः सर्यं रेणुभिश्वाग्नि यथेश्यदर्शनमात्रमेवावरणमिति सचितम्।। २१।। २२।। परस्यानीकानि सैन्यानि तान्येव पयोग्रुचो मेघास्तेषां शिलीग्रुखा वाणास्तेषाम-स्युन्बणं वर्षं तेन पीडितम्। व्यस्फूर्जयदुर्ज्जाम्भतवान् ॥ २३ ॥ तदाह । गृह्णन्निति । निषंगादिषुधेः शरान् गृह्णन् अथ तान्गुणे संदथत् । गुणमाकृष्य निशितवाणसमृहान्धंचन् । निध्ननप्रहरन् । पत्तिः पदातिः निरंतरमिति ग्रहणादिकियाविशेषणम् । ज्वलत्काष्टं अमणे यथा चक्रवद्भवति तद्वद्वथस्कूर्जयदिति ॥ २४ ॥ हता अश्वा च्वजाः द्वता नायका रथिनश्च येषु ते ॥ २५ ॥ संख्रिद्यमा-ना द्विपदा इमा वाजिनश्च तेषामंगेम्यः प्रसता अस्याप्या रुधिरनद्यः प्रस्तरं प्रवितता इति तृतीयेनान्वयः। प्रसिद्धनदीरूपकमाह। भ्रजा एवाहयो यासु ताः। पुरुषाणां शीर्षाण्येव कच्छपा यासु राम यदि श्रद्धा युद्धचस्व धेर्यमुद्रह ॥ हित्वा वा मच्छरै रिछन्नं देहं स्वर्गीहि मां जिह ॥ १९ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ न वे शूरा विकत्यंते दर्शयंत्येव पौरुषम् ॥ न गृह्णीमो वचो राजन्नातुरस्य मुमूर्षतः ॥ २० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ जरासुतस्तावभिसृत्य माधवौ महावटौघेन वटीयसाऽऽवृणोत् ॥ ससैन्ययानध्वजवाजिसारथी सूर्यानलौ वायुरिवाभ्ररेणुभिः ॥ २१ ॥ सुपर्णतालध्वजिचिह्नितौ रथावलक्षयंत्यो हरिरामयोर्म्थे ॥ स्त्रियः पुराट्टालक-हर्म्यगोपुरं समाश्रिताः संमुमुहुः श्रुचार्दिताः ॥२२॥ हरिः परानीकपयोमुचां मुहुः शिलीमुखात्युल्वणवर्षपीडितम् ॥ स्वसैन्यमालोक्य सुरासुरार्चितं व्यरफूर्जयच्छार्ङ्गशरासनोत्तमम् ॥ २३ ॥ मृह्णन्निषंगादथ संदधच्छरान्विकृष्य मुंचन् शितवाणपूगान् ॥ निघ्नन्रथान्कुञ्जरवाजिपत्तीन्निरंतरं यद्भदछात-चक्रम्॥२४॥निर्भित्रकुंभाः करिणो निषेतुरनेकशोऽश्वाः शरवृक्णकंधराः॥ रथाहताश्वचजसूतनायकाः पदातयश्छित्रभुजोरुकंधराः॥२५॥ संछिद्यमान-द्विपदेभवाजिनामंग्रस्ताः शतशोऽस्गापगाः॥ भुजाहयःपूरुषशीर्षकच्छपाहतद्विपद्वीपहयग्रहाकुलाः॥२६॥ क्रीरुमीनान्रकेशशैवलाधनुस्तरंगायुधगु-ल्मसंकुलाः॥अच्छूरिकावर्तभयानकामहामणिप्रवेकाभरणारमशक्राः॥२७॥प्रवर्तिता भीरुभयावहा मधे मनस्विनां हर्षकरीः परस्परम्॥ विनिध्नता शी-न्मुसलेन दुर्मदान्सकर्षणेनापरिमेयतेजसा ॥२८॥ बलं तदगार्णवदुर्गभैरवं दुरंतपारं मगधेन्द्रपालितम् ॥ क्षयं प्रणीतं वसुदेवपुत्रयो विक्री डितं तज्जगदीशयोः परमा।२९॥स्थित्युद्भवांतं भुवनत्रयस्य यः समीहतेऽनंतगुणः स्वलीलया।। न तस्य चित्रं परपक्षनिग्रहस्तथापि मर्त्यानुविधस्य वर्ण्यते।।३०॥ जग्राह विरथं ताः। हता द्विपा एव द्वीपा अंतर्वितितानि हया एव ग्रहा ग्राहारतैश्राकुला व्याप्ताः॥ २६॥ करा उरवश्र मीना यासु ताः। नराणां केशा एव शैवलं यासु ताः। घन्ध्येव तरंगा आयुपान्येव गुल्मास्तैश्र तैश्च संकुलाः । अच्छू रिकाश्रमीण चक्राणि वा तान्येवावर्तास्तैर्भयानकाः । महामणीनां प्रवेका उत्तमा आभरणानि च यथायथमश्मानः शर्कराश्र यासु ताः ॥ २७॥ मीह्रणां मया-वहाः। मनस्विनां घीराणां हर्षकर्यः॥ २८ ॥ किंच संवर्षणेनापि तह्नलं क्षयं प्रणीतस् । अंग हे राजन् । अर्णववद्दुर्गं दुर्गमं भैरवं भयंकरं च । यतो दुरंतपारम् । अंतोऽत्र तलम् । पारमविधः । दुःशब्दो निषेधे। विक्रमेणागाधं देशतश्च निरवधिकांसित्यर्थः। किंच सब्धेन्द्रेण च पालितं वलम्। यदेवभृतं रामकृष्णयोः कर्मोक्तं तत्परं केवलं तयोविक्रीडितं न तु पराक्रमः ॥ २९॥ न चैतदा-अर्थिमत्याह। स्थित्युद्भवांतिमिति। तर्हि किमित्याश्चर्यिमव वर्णितं तत्राह। तथाधीति। मत्यीनतुविधत्तेऽनुकरोतीति मत्यीनुविधस्तस्य ॥ ३०॥ किंच जग्राहेति। हतान्यनीकानि यस्य अवशिष्टा

श्रीघरी

ne a to a

...

असन एवं यस्य तं च ा। ३१ ॥ हता बहुशोऽरातयो येन तथाभृतमि जरासन्धं वध्यमानं वारयामासेति ॥३२॥३३॥ पवित्रार्थानि धर्मोपदेशपराणि पदानि येषु तैर्वाक्यैः । नयनैर्नी-तिभिः । प्राकृतैलैंकिकैः । तत्र लौकिकन्यायमाहुः । स्वकर्मेति । यदुभिगन्पकैः कृत्वा ते महतः भराभवः केवलं कर्मवंधेन प्राप्तोऽतस्त्वया न लखितव्यमिति ॥३४॥ बाईद्रथो जगसंधः ॥३५॥ मकुंदोऽपि ययावित्यनुपङ्गः । न श्वतं वलं यस्य सः । तस्यैवामृतदृष्ट्या श्वतप्रतिसंधानादिति भावः । निस्तीणींऽनायासेनैव तीणींऽरिवलार्णवो येन । साधु साधु इत्यनुमोदितश्च ॥३६॥ प्रत्युद्या-तैमधुरावासिभिर्जनैः उपसङ्गम्य मिलित्वा ॥३७॥ तदा प्रभौ पुरं प्रविशति सति शंखादयो नेदुः ॥३८॥ कथंभूतां पुरं तदाह । सिक्तमार्गामिति । ब्रह्मघोषेण वेदघोषेण निर्घुशं निनादिताम् । रामो जरासन्धं महाबल्ध् ॥ हतानीकावशिष्टासुं सिंहः सिंहमिवौजसा ॥ ३१ ॥ वध्यमानं हतारातिं पाशैर्वारुणमानुषैः ॥ वारयामास गोविंदस्तेन कार्यविकीर्षया ॥ ३२ ॥ स मुक्तो लोकनाथाभ्यां ब्रीडितो वीरसंमतः ॥ तपसे कृतसंकल्पो वारितः पथि राजिभः ॥ ३३ ॥ वाक्यैः पवित्रार्थपदै-र्नयनैः प्राकृतैरिप ॥ स्वकर्मबंधप्राप्तोऽयं यदुभिस्ते पराभवः ॥३४॥ हतेषु सर्वानीकेषु नृपो बाईद्रथस्तदा ॥ उपेक्षितो भगवता मगधानदुर्मना ययौ ॥ ३५ ॥ मुकुन्दो अपक्षतबलो निस्तीर्णारिबलार्णवः ॥ विकीर्यमाणः कुषुमैस्त्रिदशैरन्मोदितः ॥ ३६ ॥ माथुरैरुपसंगम्य विज्वरैमुंदितात्मभिः ॥ उपगीयमानविजयः सूतमागधवंदिधिः ॥३७॥ शंखदुन्दुभयो नेदुर्भेरीतूर्याण्यनेकशः ॥ वीणावेणुमृदङ्गानि पुरं प्रविशति प्रभौ ॥ ३८॥ सिक्तमार्गा हृष्टजनां पताकाभिरलंकृताम् ॥ निर्घृष्टां ब्रह्मघोषेण कौतुकाबद्धतोरणाम् ॥ ३९ ॥ निचीयमानो नारीभिर्माल्यदध्यक्षतांकुरैः ॥ निरीद्यमाणः सरनेहं पीत्युत्किलतलोचनैः ॥ ४० ॥ आयोधनगतं वित्तमनन्तं वीरभूषणम् ॥ यदुराजाय तत्सर्वमाहृतं प्रादिशत्प्रभुः ॥ ४१ ॥ एवं सप्तदशकृत्व-स्तावत्यशौहिणीबलः ॥ युयुधे मागधो राजा यदुभिः कृष्णपालितैः ॥ ४२ ॥ अक्षिण्वंस्तद्वलं सर्वं वृष्णयः कृष्णतेजसा ॥ इतेषु स्वेष्वनीकेषु त्य-कोऽयादरिभिर्नुपः ॥४३॥ अष्टादशमे संग्राम आगामिनि तदन्तरा ॥ नारदप्रेषितो वीरो यवनः प्रत्यदृश्यत् ॥४४॥ रुरोध मथुरामेत्य तिसृभिम्छें-च्छकोटिभिः ॥ नृत्योके चाप्रतिद्वनद्वो बृष्णीन् श्रुत्वाऽऽत्मसंमितान् ॥ ४५ ॥ तं दृष्ट्वाऽचितयत्कृष्णः संकर्षणसहायवान् ॥ अहो यदूनां वृजिनं प्राप्तं ह्यभयतो महत् ॥ ४६ ॥ यवनोऽयं निरुधेऽस्मानद्यं तावन्महाबलः ॥ मागधोऽप्यद्यं वा श्वो वा परश्वो वाऽज्यमिष्यति ॥ ४७ ॥ आवयोर्युध्यतोरस्य यद्यागन्ता जरासुतः ॥ बंधून्विधष्यत्यथवा नेष्यते स्वपुरं बली ॥ ४८ ॥ तस्मादच विधास्यामो दुर्गं द्विपददुर्गमम् ॥ तत्र ज्ञातीन्समाधाय यवनं कीतुकेनोत्सवेन आसर्वतो बद्धानि तोरणानि यस्यां ताम् ॥ ३९ ॥ निचीयमानो विकीर्यमाणः । प्रविवेशेति विपरिणताऽनुषङ्गः ॥ ४० ॥ आयोधनं रणभूमिस्तत्रस्थं वित्तम् । वीराणां भूषणम् वा ४१ ॥ तावतीति छेदः । तावति पराजये वर्तमानेऽप्यक्षौद्दिण्यो बलं यस्य सः । सप्तदशकत्वः सप्तदशवारान्युयुषे ॥४२॥ अक्षिण्वन् श्चयं निन्युः ॥ ४३ ॥ अष्टादशमेऽष्टादशे संग्रामे मान्ये तनमध्येऽकरमारकालयवनः प्राप्तः ॥४४॥ आत्मसंमितान्स्वतुन्यान् ॥४५॥ वृज्ञिनं दुःखम् । उभयतो यवनाञ्चरासंधाच ॥४६॥ तदाह द्वयेन । निरुंघे निरुणद्धि ॥४७॥ अस्य अनेन ॥४८॥

118,4

おれる。

॥ ४९ ॥ समुद्रमध्ये दुर्ग तन्मध्ये नगरम् । क्रस्नाद्भुतं सर्वाश्चर्यमयम् । अधीकरत्कारंयामास ॥ ५० ॥ त्वष्टा विश्वकर्मा तदीयं शिन्पनैपुणं च क्रियाकीशलम् । तदाह साद्धेंस्निमिः। रथ्येति । रथ्या राजमार्गाः पुरतः वीथ्य उपमार्गाः पश्चिमतः उभयतोऽपि चत्वराण्यङ्गणानि तन्मध्ये कोष्ठास्ततोऽप्यंतः सुवर्णमवनानि तदुपरि स्काटिकाङ्गालिकास्तदुपरि हेमकुंमा इति बहुभूमिकम् । यथा-वास्तु वास्तु गृहादिनिर्माणस्थानं तदनतिकम्य विनिर्मितम् ॥५१॥ सुराणां द्वमा लताश्च येषु तान्युद्यानानि विचित्रोपवनानि च तरिन्वतम् । हमययानि शृङ्गाणि येषु तैः । दिविस्पृष्टिमरत्युच्चैः । स्काटिका अङ्गाला उपरिभूमिका गोपुराणि हाराणि च तैनिर्मितमित्युचरेणान्वयः ॥५२॥ राजवारकृटैः रजतं च आरक्टं च पीतलोहं ताम्यां निर्मितैः कोष्टेरश्वशालान्नशालदिमिः । कथंभूतैः । हमदुंभैरलंकृतैः तथा रत्नकृटैः पश्चरागादिशिखरैः हमैः सौवर्णैः । महामरकतमयानि स्थलानि येषु तैर्पृहेश्व ॥५३॥ किंच नगरगृहादौ वास्तोष्पतीनां देवानां च गृहैर्वलभीभिश्रंद्रशालिकाभिश्व निर्मितम् । यदुदेवगृहै राजगृहैरुद्धसच्छोभमानम् ॥५४॥ पारिजातं च प्राहिणोत्प्रस्थापयामासेति शुकपरीक्षित्संवादात्पूर्वभावित्वाद्भूतनिर्देशः। मर्त्यधर्मैः चुत्यपासादिपङ्गिनिः ॥५५॥ निधि-

घातयामहे ॥४९॥ इति सम्मन्त्र्य भगवान् दुर्गं द्वादरायोजनम् ॥ अन्तःसमुद्रे नगरं कृत्स्नाद्भुतमनीकरत् ॥ ५० ॥ दृश्यते यत्र हि त्वाष्ट्रं विज्ञानं शिल्पनैपुणम् ॥ रथ्याचत्वरवीथीभिर्यथावास्तु विनिर्मितम् ॥ ५१ ॥ सुरद्भुमलतोद्यानविचित्रोपवनान्वित्तम् ॥ हेमशृङ्गेदिविस्पृग्भिः स्काटिकाट्टाल-गोपुरेः ॥ ५२ ॥ राजतारकृटेः काष्टैहेंमकुम्भैरलंकृतेः ॥ रत्नकृटेर्ग्रहेंहेंमेमहामरकतस्थलेः ॥ ५३ ॥ वास्तोष्पतीनां च गृहेर्वलभीभिश्र निर्मितम् ॥ चातुर्वण्यजनाकीणं यदुदेवगृहोत्तसत् ॥५४॥ सुधर्मां पारिजातं च महेंद्रः प्राहिणोद्धरेः ॥ यत्र चावस्थितो मत्यों मर्त्यधर्मेनं युज्यते ॥५५॥ श्यामे-ककर्णान्वरुणो हयान् शुक्कान्मनोजवान् ॥ अष्टौ निधिपतिः कोशाँल्लोकपालो निजोदयान् ॥ ५६ ॥ यद्यद्भगवता दत्तमाधिपत्यं स्वसिद्धये ॥ सर्वं पत्थपयामासुर्हरो भूमिगते नृप ॥५०॥ तत्र योगप्रभावेण नीत्वा सर्वजनं हिरः ॥ प्रजापालेन रामेण कृष्णः समनुमन्त्रितः ॥ निर्जगाम पुरद्वारात्य-द्वामाली निरायुधः ॥ ५८ ॥ इति श्रीमद्वागवते महापुराणे दशमस्कन्थे उत्तराधें दुर्गनिवेशनं नाम पत्राशतमोऽध्यायः ॥५०॥ श्रीशुक उवाच ॥ तं विलोक्य विनिष्कान्तमुज्ञिहानमिवोड्डपम् ॥ दर्शनीयतमं श्यामं पीतकौशेयवाससम् ॥ १ ॥ श्रीवत्तवक्षसं भ्राजत्कौस्तुभामुक्तकंथरम् ॥ पृथुदीन

पितः हुवेरः अष्टी कोशानिधीन् । पद्मभैन महापद्मो मत्स्यक् मीं तथौदकः ॥ नीलो सुद्धंदः शंखश्च निधयोऽष्टी प्रकीतिता इति प्रसिद्धान् । निजोदयानिजनिभूतीः ॥ ५६ ॥ अन्ये च सिद्धादयो भगवता स्वाधिकारसिद्धये यद्यदाधिपत्यं दत्तमासीत्तत्सवे प्रत्यपयामाह्यारिति ॥ ५७ ॥ यथा कालयवनो न वेत्ति न चासौ जनस्तथा योगप्रभावेण नीत्वा त्वमत्र स्थित्वा प्रजाः पालयाहं पलापिष्य इति समजुमंत्रितः । कृतानुमंत्र इत्यर्थः ॥५८॥ इति श्रीमद्धागवते दशमरकंशीलराधे आवार्थदीपिकायां टीकायां पत्राश्चारान्योऽध्यायः ॥ ५० ॥ एकपश्चाशत्तमेऽहन्मुचुद्धंददशा हितः ॥
यवनं सुचुद्धंदेन स्तुतः सन्नन्वकंपत ॥ १ ॥ यवनेंद्रसुतात्कालयवनाद्यद्वभीपणात् । इहिर्हर्षादः स्वैरं पालनायापलायत ॥ २ ॥ यदा गार्ग्यः स्यालेन षंढ इत्युक्तस्तदा याद्वंरुपहसिते क्रुद्धोऽसी
श्रीमहेशं प्रसाद्य यदुभीषणं पुत्रं वरं लब्धवान् । तत्रश्च यवनेंद्रणापुत्रेण स्वित्रे क्रुत्रोत्यादनाय प्रार्थितो गार्ग्यः कालयवनमजीजनदिति पुराणप्रसिद्धम्। पुरद्धारान्निष्कातम् । उजिहानसुद्वन्धंतम् ॥१॥

श्रीवरी

30049

॥२॥ नित्यप्रमुदितमित्यादि मुखारविंदविशेषणम् ॥३॥४॥ नारदोक्तैरेतैर्लक्षणैरयं पुमान्वासुदेव एव नान्यो भवितुमईति । अयं च निरायुघोऽतोऽनेन पद्भयामेव चलित्रायुघोऽहं योत्स्या-मीति निश्चित्य तं पराङ्गुखं प्राद्रवंतमन्वधाविदत्यन्वयः ॥ ५ ॥ ६ ॥ आत्मानं हस्तप्राप्तमिव दर्शयता द्रं नीत इत्यन्वयः ॥ ७ ॥ अहताशुभोऽक्षीणकर्मा ॥ ८ ॥ ९ ॥ तं शयानमच्युतं मत्त्राञ्ताखयदिति ॥ १० ॥ ११ ॥ तस्य ब्रद्धस्य दृष्टिपातेन संदीप्तो यः स्वदेहजोऽग्निस्तेन ॥ १२ ॥ यवनमर्दयति हिनस्तीति तथा स कस्य वंश्यः किवीर्यः कीद्दक्यभाववान् कितेजः र्घचतुर्बाहुं नवकञ्जारुणेक्षणम् ॥ २ ॥ नित्यप्रमुदितं श्रीमत्सुकपोलं शुचिस्मितम् ॥ मुखारविंदं विश्राणं स्फुरन्मकरकुण्डलम् ॥ ३ ॥ वाषुदेवो ह्यय-मिति पुमान श्रीवत्सलांछनः ॥ चतुर्भुजो अविदाचो वनमाल्यतिसुन्दरः ॥४॥ लच्चणैर्नारदप्रोक्तैर्नान्यो भवितुमईति ॥ निरासुधश्रलन्पद्भवां योत्स्ये अनेन निरायुधः ॥ ५ ॥ इति निश्चित्य यवनः प्राद्रवन्तं पराङ्मुखम् ॥ अन्वधावज्ञिष्टच्चस्तं दुरापमपि योगिनाम् ॥ ६ ॥ इस्तप्राप्तमिवात्मानं हरिणा स पदे पदे ॥ नीतो दर्शयता दूरं यवनेशो ऽद्रिकन्दरम् ॥७॥ पलायनं यदुकुले जातस्य तव नोचितम् ॥ इति क्षिपन्ननुगतो नैनं प्रापाहताशुभः ॥८॥ एवं चिसोऽपि भगवान्त्राविशद्भिरिकन्दरम् ॥ सोऽपि प्रविष्टस्तत्रान्यं शयानं दहशे नरम् ॥ ९ ॥ नन्वसौ दूरमानीय शेते मामिह साधुवत् ॥ इति मत्वाऽच्युतं मृहस्तं पदा समताडयत् ॥१०॥ स उत्थाय चिरं सुप्तः शनैरुन्मील्य लोचने ॥ दिशो विलोकयन् पार्श्वे तमद्राचीदवस्थितम् ॥ ११ ॥ स तावत्तस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन भारत ॥ देहजेनाग्निना दग्धो भस्मसादभवत्श्वणात् ॥ १२ ॥ राजोवाच ॥ को नाम स पुमानब्रह्मन्कस्य किंवीर्य एव च ॥ करमाद्गुहागतः शिश्ये किंतेजो यवनार्दनः ॥१३॥ श्रीशुक उवाच ॥ स इच्वाकुकुले जातो मांधातृतनयो महान्॥ मुचुकुंद इति ख्यातो ब्रह्मण्यः सत्यसङ्गरः ॥१४॥ स याचितः सुरगणैरिंद्राद्यैरात्मरक्षणे ॥ असुरेभ्यः परित्रस्तैस्तद्रक्षां सोऽकरोचिरम् ॥ १५॥ लब्धा ग्रहं ते स्वःपाळं मुचुकुन्दमथाब्रुवन् ॥ राजन्विरमतां कुच्छाद्भवान्नः परिपालनात् ॥१६॥ नरलोके परित्यज्य राज्यं निहतकण्टकम् ॥ अस्मान्पालयतो वीर कामास्ते सर्व उिञ्जताः ॥ १७ ॥ सुता महिष्यो भवतो ज्ञातयोऽमात्यमंत्रिणः ॥ प्रजाश्च तुल्यकालीया नाधुना सन्ति कालिताः ॥ १८ ॥ कालो बलीया-न्विलनां भगवानीश्वरोऽव्ययः ॥ प्रजाः कालयते क्रीडन्पशुपालो यथा पंशून् ॥१९॥ वरं वृणीष्व भद्रं ते ऋते कैवल्यमद्य नः ॥ एक एवेश्वरस्तस्य भगवान्विष्णुरव्ययः ॥ २०॥ एवमुक्तः स वै देवानिभवंद्य महायशाः ॥ निद्रामेव ततो वत्रे स राजा श्रमकर्षितः ॥ २१ ॥ यः कश्चिन्मम निद्राया भंगं कुर्यात्सुरोत्तमाः ॥ स हि भस्मीभवेदाशु तथोक्तेश्र सुरैस्तदा ॥ अशिष्ट गुहाविष्टो निद्रया देवदत्तया ॥ २२ ॥ स्वापं यातं यस्तु कस्य वीर्यं पुत्र इन्यर्थः । शिष्ये अशिषष्ट ॥ १३ ॥ सत्यः संगरो युद्धं अतिज्ञा वा यस्य सः ॥१४॥१५॥ गुहं कार्तिकेयम् । स्वःपालं स्वर्गपालकं सेनान्यम् ॥ १६ ॥ उज्झितास्त्यका गता इत्यर्थः ॥१७॥ किंच सुता इति। तुन्यकालीयास्त्वत्समानकालीनाः। कालिता विचालिताः ॥१८॥ मत्प्रजाः काऽन्यः कालयेदिति चेदत आहुः। काल इति। कालयते इतस्ततथालयति ॥१९॥

तस्य कैवल्यस्य ॥ २० ॥ २१ ॥ गुहायां प्रविष्टः शेते स्म ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ धर्षितोऽमिभृतः । दुर्घपमप्रधृष्यम् ॥ २८ ॥ विषिनेऽरण्ये तत्रापि गिरेर्गह्वरे दुष्प्रवेशस्याने तत्राष्युरुकंटके पद्मपलाशसदृशाम्यां पद्भयां विचरसीति ॥ २९ ॥ तेजोमूर्तिः प्रभावो दीप्तिर्वा ॥ ३० ॥ सर्वत्रापरितोपादाह । मन्य इति । पुरुपप्रमं श्रीविष्णुम् । गुहाध्वांतमतस्तमः ॥ ३१ ॥ मध्ये बोधयेत्त्वामचेतनः ॥ स त्वया दृष्टमात्रस्तु भस्मीभवतु तत्त्वणात् ॥ २३ ॥ यवने भस्मसान्नीते भगवान्सात्वतर्षभः ॥ आत्मानं दर्शयामास मुचुकुन्दाय धीमते ॥ २४ ॥ तमालोक्य घनश्यामं पीतकोशेयवाससम् ॥ श्रीवत्सवत्तसं आजत्कोस्तुभेन विराजितम् ॥ २५ ॥ चतुर्भुजं रोत्रमानं वैजयन्त्या च माल्या ॥ चारुप्रसन्नवदनं स्फुरन्मकरकुण्डलम् ॥ २६ ॥ प्रेक्षणीयं नृलोकस्य सानुरागस्मितेचणम् ॥ अपीच्यवयसं मत्तमृगेंद्रोदार-विक्रमम् ॥२७॥ पर्यपृच्छन्महाबुद्धिस्तेजसा तस्य धर्षितः॥ शंकितः शनकै राजा दुर्धर्पमिव तेजसा॥२८॥ मुचुक्नद उवाच ॥ को भवानिह संप्राप्तो विषिने गिरिगहरे॥ पद्भवां पद्मपलाशाभ्यां विचरस्युरुकण्टके॥२९॥ किस्वतेजिस्वनां तेजो भगवान्वा विभावसः॥ सूर्यः सोमो महेंद्रो वा छोकपालोऽ-परोऽपि वा ॥३०॥ मन्ये त्वां देवदेवानां त्रयाणां पुरुषर्वभम् ॥ यद्वाधसे गुहाध्वांतं प्रदीपः प्रभया यथा ॥३१॥ शुश्रूपतामव्यळीकमस्माकं नरपुङ्गव ॥ स्वजन्मकर्मगोत्रं वा कथ्यतां यदि रोवते ॥३२॥ वयं तु पुरुषव्याघ्र ऐक्वाकाः चत्रवंधवः॥ मुचुकून्द इति प्रोक्तो यौवनाश्वात्मजः प्रभो ॥३३॥ विर-प्रजागरश्रांतो निद्रयाऽपहतेंद्रियः॥ शयेऽस्पिन्विजने कामं केनाप्युत्थापितोऽधुना ॥३४॥ सोऽपि भस्मीकृतो नूनमात्मीयनैव पाप्पना ॥ अनन्तरं भग-वाञ्छीमां स्वितो अभित्रशातनः ॥३५॥ तेजसा तेअविषह्येण भूरि द्रष्टुं न शक्तुमः॥ हतौजसो महाभाग माननीयो असि देहिनाम ॥३६॥ एवं संभा-षितो राज्ञा भगवानभूतभावनः ॥ प्रत्याह प्रहसन्वाण्या मेघनादगभीरया॥ ३७॥ श्रीभगवानुवात्र ॥ जन्मकर्माभिधानानि संति मेऽङ्ग सहस्रशः ॥ न शक्यंतेऽनुसंख्यातुमनंतत्वान्मयाऽपि हि ॥३८॥ कचिद्रजांसि विममे पार्थिवान्युरुजन्मभिः॥ गुणकर्माभिधानानि न मे जन्मानि कहिचित्॥३९॥ कालत्रयोपपन्नानि जन्मकर्माणि मे नृप ॥ अनुक्रमंतो नैवांतं गच्छन्ति परमर्पयः ॥ ४० ॥ तथा अपवानन्यङ्ग शृणुष्व गदतो मम ॥ विज्ञानितो विरिचेन पुराऽहं धर्मगुप्तये ॥ भूमेर्भारायमाणानामपुराणां क्षयाय च ॥४१॥ अवतोणों यदुक्ले गृह आनकदुंदुभेः ॥ वदित वासुदेवेति वसुदेवसुतं हि माम् ॥४२॥ कालनेमिहतः कंसः प्रलम्बाद्याश्च सिद्धषः ॥ अयं च यवनो दुग्धो राजंस्त तिग्मचत्तुपा ॥ ४३ ॥ सोऽहं तवानुप्रहायँ गुहामेता-मुपागतः ॥ प्रार्थितः प्रचुरं पूर्वं त्वया इं भक्तवत्सलः ॥ ४४ ॥ वरान्वृणीष्व राजर्षे सर्वान्कामान्ददामि ते ॥ मां प्रपन्नो जनः कश्चित्र भूयो ईित ॥ ३२ ॥ वयं त्विति वंश्यामिप्रायण बहुवचनम् । तेष्वहं मुचुकुंद इति श्रोक्त इति । युवनाश्वो मांघातुः पिताऽतो यौवनाश्वः ॥ ३३-३८ ॥ क्वचित्कद्वावित्काश्रवयपि रज्ञास्यपि विममे गणितवांस्तथापि जन्मानि कर्माणि च न विमिमीते ॥ ३९-४२ ॥ ते तिग्मचत्तुषा निमित्तेन मयैव दग्धः ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ अपूर्णोऽहिमिति शाचितुम् । यद्वा । अन्यैदत्तेषु वरेषु श्रीयमाणेषु

श्रीधरो

37049

यथा शोचित नैवं मां प्रपन्नः । महत्तवराणामक्षय्यत्वादिति भावः ॥ ४५ ॥ अष्टाविंशतिमे युगे भगवानवतिर्ध्यतीति वृद्धगर्गवाक्यमनुस्मरिन्तत्यर्थः ॥४६॥ त्वद्भक्तिरेव केवलं दुर्लग कामास्तु तुन्छा न वरणयोग्या । इत्याशयेनामक्तानां संसारमष्टिमः प्रपंचयन् स्तौति । विमोहित इति । हे ईश! योषिन्पुरुषक्षेति द्विविधोऽप्ययं जनस्त्वदीयया मायया विमोहितोऽतोऽनर्थदक् । अनर्थे संसारे दक् दिध्यप्यासौ । यद्वा । अर्थं परमार्थस्वरूपं त्वां न पत्रयतीति तथा । अतस्त्वां न भजति किंतु परस्परं वंचितः सन्सुखेन्छया दुःखानामेव प्रभवो येषु तेषु गृहेक्वेव सज्जत इति ॥४०॥ किंच कामसुखं सकरादिष्विप संभवति । भगवद्भजनं तु न मानुपजनमन्यतिरेकेणेति मानुपत्वं प्राप्य त्वामभजन्नतिम्द इत्याह । लब्धवेति । अत्र कर्मभूमौ । अन्यक्तमविकलांगम् । किंच । असिति विषयसुखे मतिर्थस्य सः । गृहमेवांवक्तपस्तिसिन्निपतितः । यथा पशुस्तुणलुन्धोऽन्धकूपे पततीति ॥ ४८ ॥ न केवलमस्य जनस्येयं गतिः किंतु ममापि तथैवेत्याह । ममेप इति । मत्ये शारमबुद्धिर्यस्य तस्य ममात एव सुतादिष्वासन्जनमानस्य ॥४९॥ उन्नद्धमदत्वं प्रपश्चियति। कलेवर इति । घटकुङ्यादिसदृशे ६वयेऽनात्मिन यत एवं सुदुर्मदोऽभवमतो ममेप कालो निष्कलो

शोचितुम् ॥ ४५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्युक्तस्तं प्रणम्याह मुचुकुन्दो मुदाऽन्वितः ॥ ज्ञात्वा नारायणं देवं गर्गवावयमनुस्मरन् ॥४६॥ मुचुकुन्द उवाच ॥ विमोहितोऽयं जन ईश मायया त्वदीयया त्वां न भजत्यनर्थहक् ॥ सुखाय दुःखप्रभवेषु सञ्जते गृहेषु योषित्पुरुषश्च वंचितः ॥ ४७ ॥ छुण्या जनो दुर्लभमत्र मानुषं कथंचिद्व्यङ्गमयत्नतोऽन्य ॥ पादारविदं न भजत्यसन्मितर्गृहांधकूपे पतितो यथा पश्चः ॥४८॥ ममेष कालोऽजित निष्फलो गतो राज्यश्चियोत्रद्धमदस्य भूपतेः ॥ मत्यात्मबुद्धेः सुतदारकोशभूष्वासञ्जमानस्य दुरन्तचित्या ॥४९॥ कलेवरेऽस्मिन्घटकुड्यसनिभे निष्कृत्याने नरदेव इत्यहम् ॥ वृतो रथेभाश्वपदात्यनीकपैगां प्यटंस्त्वाऽगणयन्युदुर्मदः ॥५०॥ प्रमत्तमुचैरितिकृत्यचित्या प्रवृद्धलोभं विषयेषु लालसम् ॥ त्वमप्रमत्तः सहसाऽभिपद्यसे चुल्ले लिह्याचुमंतकः ॥५१॥ पुरा रथेहमपिरष्कृतैश्चरन्मतङ्गजेर्वा नरदेवसंज्ञितः ॥ स एव कालेन दुरत्ययेन ते कलेवरो विद्कृपिभस्मसंज्ञितः ॥५२॥ निर्जित्य दिक्वक्रमभूतविग्रहो वरासनस्थः समराजवंदितः ॥ गृहेषु मेथुन्यसुखेषु योषितां कोडामृगः पूरुष ईश नीयते ॥ ५३ ॥ करोति कर्माण तपः सुनिष्ठतो निवृत्तभोगस्तदपेक्षयाऽददत् ॥ पुनश्च भूयेयमहं स्वराहिति प्रवृद्धतर्थो न सुखाय कल्पते ॥५॥

गत इति ॥५०॥ त्वामगणयंतं त्वमाक्रमसीत्याह । प्रमत्तमिति । प्रमत्तमनवित्तम् । त्वामंतकमिवगणय्य देहादिष्वासक्तमिति यावत् । कुतः प्रमत्तम् । इतिकृत्यवितया एवमेवं करणीयमिति मनोरथपरंपरया । मनोरथे भग्नेऽपि विपयेपुलालसमुत्सकम् । प्राप्तेऽपि पुनः प्रवृद्धां लोभस्तृष्णा यस्य तमंतकस्त्वमभिषद्यसेऽभिभवसीत्यर्थः । द्वाभा स्काने लेलिहानोऽहिगासु मूनकामविति ॥५१॥ किंच कालात्मना त्वयाऽभिपन्नो देह एवं भवतीत्याह । पुरेति । अशृगालादिमिभक्षितो विद्संज्ञितस्तैरभक्षितः कृमिसंज्ञितो दग्धो मस्मसंज्ञितो भवति इति बुद्ध्या विचायवंभूते शरीरे ममतां कुवता जना हरि नाराधयंति । ते आत्मिनि शत्रुभूता ज्ञेयाः सततम् । यतः । योनेः सहस्नाणि बहूनि गत्वा दुःखेन लब्ब्वाऽपि च मानुषत्वम् ॥ सुखावहं ये न मजंति विष्णुं ते वै मनुष्यात्मिनि शत्रुभूता हिति ॥५२॥ किंच आतंकप्राप्तेः प्रागपि दिग्विजयिनो राज्ञोऽपि पारतंत्र्यदुःखं तदवस्थमेवेत्याह । निर्जित्येति । अभृतिवप्रहोऽविद्यमानसंप्रामः । पूर्व ये समाना राज्ञानस्तै राज्ञभिविद्विताऽपि मिथुनीमावः सुरतमेव परं सुखं येषु तेषु योपितां गृहेषु कीढामृग इव इतस्तता नीयते ॥५३॥ किंच तत्रातितृष्णाकुलस्य न भोगक्षणः किंवदस्तीत्याह । करोतीति । तपस्यधःशयनवद्यवर्दौ

सुनिष्ठितः । पुनद्य स्वराहिद्रः स्यामिति । यहा । जन्मांतरेष्वेवमेव चक्रवर्ती स्यामिति ॥५४॥ तदेवमष्टभिः इलोकैरीश्वहिष्ठीखानां संसारं प्रयंच्य मक्त्या तिश्वशृत्तिक्रपमाह । भवापवर्ग इति । हे अन्युत । अमतः संसरतो जनस्य यदा त्वद्तुप्रहेण भवस्य वंधस्यापवर्गोऽन्तो भवेन्त्राप्तकालः स्यात्तदा सतां संगमो भवेत् । यदा च सत्सक्तमो भवेत्दा सर्वसक्तिनिष्ट्रचा कार्यकारणनियंतिर त्विष्य भात्तर्भविति । ततो सुच्यत इत्याह । मन्य इति । ते त्वया साधुभिविवेकिभिस्तपसे वनं प्रवेप्हिमच्छाद्रः त्वयं त्यवतुमलभमानैः प्रार्थित इति । तदेवं विषयसेवामागं भगवत्सेवामागं च विविच्य वरान् वृणीप्वेति यद्वतं तत्रोत्तरमाह । न कामय इति । अकिंचना नियुत्तािमानाः । अपर्येत इति । अकिंचना वियुत्ति एथियर्गिद्रशत्रुमारणादिधमादिक्ष्या वियुज्य परं प्रस्पमीश्वरं इक्षिमात्रं ज्ञानधनम् । कृतः । निरञ्जनम् । तत्कृतः । निर्युत्ति

भवापवर्गो अमतो यदा भवेज्ञनस्य मर्ह्यच्युत सत्समागमः ॥ सत्संगमो यहिं तदेव सद्गतौ परावरेशे त्विय जायते मितः ॥ ५५ ॥ मन्ये ममानुग्रह ईश ते इतो राज्यानुवंधापगमो यहच्छया ॥ यः प्रार्थ्यते साधुभिरेकचर्यया वनं विविक्षद्भिर्द्धः भूमिपेः ॥५६॥ न कामये न्यं तय पादसेवनादिकिन्वन प्रार्थ्यतमाइरं विभो ॥ आराध्य करत्वां ह्यपवर्गदं हरे वृणीत आयों वरमात्मवंधनस् ॥ ५० ॥ तस्माद्विस्च्याशिष ईश सर्वतो रजस्तमः सच्यु-णानुवंधनाः ॥ निरंजनं निर्गुणमद्वयं परं त्वां ज्ञासिमात्रं पुरुषं त्रजाम्यहस् ॥ ५८ ॥ चिरमिह वृजिनार्तस्तप्यमानो उनुतापेरिवितृपपडिमित्रो उल्रुच्धशां-तिः कथंचित् ॥ शरणद समुपेतस्त्वत्पदाच्जं परात्मन्नभयमृतमशोकं पाहि मापन्नमीश ॥ ५९ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ सार्वभौम महाराज मितस्ते विमलोजिता ॥ वरैः प्रलोभितस्यापि न कामेविहता यतः ॥ ६० ॥ प्रलोभित्तो वरैर्यत्त्वमप्रमादाय विद्धि तत् ॥ न धीर्मय्येकभक्तानामाशीर्भिर्मिच्यते किचित् ॥ ६१ ॥ युंजानानामभक्तानां प्राणायामादिभिर्मनः ॥ अक्षीणवासनं राजन्दस्यते पुनरुत्थितस् ॥ ६२ ॥ विचरस्य महीं काम मय्यावेशितमानसः ॥ अस्त्वेव नित्यदा तुभ्यं भक्तिय्यनपायिनी ॥ ६३ ॥ क्षात्रधर्मस्थितो जत्नन्त्यवर्धामृगयादिभिः ॥ समाहितस्तत्तपसा जह्ययं मदु-पाश्रितः ॥ ६८ ॥ जन्मन्यनंतरे राजन्सर्वभृतसुहत्तमः ॥ भूत्वा द्विजवरस्तवं वै मासुपेष्यसि केवलस् ॥ ६८ ॥ इति श्रीमद्वागवते महापुराणे दश-

णम् । तदिष कुतः । अद्भयम् । अतएव अक्षरं त्वां शरणं व्रजामीति ॥५८॥ अंच्य तावद्भोगान्कैयन्यं तु करस्थमेवेति पुनर्वरैः व्रलोभयंतं श्रीकृष्णं पादोपग्रहणेन प्रार्थयते । चिरमिति । वृजिनैः कर्मपत्लैरार्तः पुनस्तद्वासनाभिस्तप्यमानस्तथाऽप्यवित् पप्डामितः । तृङेव तपा तृष्णा । न विगततृषाः पडमित्राः शत्रव इन्द्रियतक्षणा यस्य सः । अतएवालव्धशांतिः कथंचिद्ववशेन लब्ध-शांतिरिति वा । शरणं स्वज्ञानं तद्दातीति तथा हे शरणद् । सम्रपेतः व्राप्तोऽहम् । अशोकन्वे हेतः । अभयम् । तत्रापि हेतः । व्यतं सन्यम् । आपन्नमापदा व्याप्तं पाद्वीति ॥ ५९ ॥ ६० ॥ अप्रमादाय प्रमादाय न भवत्येव । कुत इत्यत आह । न धीरिति । एकांतभक्तानां धीराशीभिः प्राप्ताभिरिण न भिद्यते नासव्जत इत्यर्थः ॥ ६१ ॥ व्यतिरेकमाह । युंजानानामिति । उन्थितं विषयाभिम्रुखम् ॥६२॥ तुम्यं तव ॥ ६३ ॥ युक्त्याभासेन भीपयंस्तपसि लोकसंग्रहे प्रवर्त्यति । क्षात्रधर्मेति ॥ ६४ ॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कंघोत्तरार्धे एकपञ्चाशक्तमोऽब्यायः

श्रीधर्र

अ०५१

॥ ५१ ॥ द्विरंचाशत्तमे धावनभयादिव गतः पुरीम् ॥ अन्वमोदत संदेशं रुक्मिण्या द्विजवर्णितम् ॥ १ ॥ १ ॥ तुल्लकानव्यप्राणान् ॥ २ ॥ तपिस श्रद्धायुतः ॥ ३ ॥ तत्र च बदयीश्रमम् ॥ ४ ॥ निन्ये नयन्मार्गे चलति स्म ॥ ५ ॥ ६ ॥ वेगरमसं वेगोद्रेकम् ॥७॥ भीरुशीतवद्भीरोरपि भीतवत् । अतिभीतवदित्यर्थः । चेलतुः पलायेताम् । बहुयोजनं देशम् ॥ ८ ॥ अप्रमाणवित् प्रमाणमियत्ता तत्र वेत्तीति तथा ॥९॥ हुंगमेकादशयोजनोत्रतम् । प्रकरेण वर्षत्यस्मित्रिति प्रवर्षण इत्याख्या यस्य तम् । तदाह । भगवानिति । भगवानिद्रः ॥१०॥ तत्र विचिन्वन्निप तयोः मरकन्धे उत्तरार्धे मुचुकुन्दरतुतिर्नामैकपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्थं सोऽनुगृहीतोऽङ्ग कृष्णेनेच्वाकुनंदनः ॥ तं परिक्रम्य संनम्य निश्चकाम गुहामुखात् ॥ १ ॥ स वीच्य ज्ञुल्लकान्मर्त्यान्पशून्वीरुद्धनस्पतीन् ॥ मत्वा कलियुगं प्राप्तं जगाम दिशमुत्तराम् ॥ २ ॥ तपःश्र-द्धायुतो भीरो निःसंगो मुक्तसंशयः ॥ समाधाय मनः कृष्णे प्राविशद्गन्धमादनम् ॥३॥ बदर्गाश्रममासाद्य नरनारायणालयम् ॥ सर्वद्वंद्वसहः शांतस्त-पसाऽऽराधयद्धरिम् ॥४॥ भगवान्पुनरात्रज्य पुरीं यवनवेष्टिताम् ॥ इत्वा म्लेच्छबलं नित्ये तदीयं द्वारकां धनम् ॥५॥ नीयमाने धने गोभिर्नृभि-श्राच्युतचोदितैः ॥ आजगाम जरासंधस्त्रयोविंशत्यनीकपः ॥ ६ ॥ विलोक्य वेगरभसं रिपुसैन्यस्य माधवौ ॥ मनुष्यचेष्टामापत्रौ राजन्दुद्रुवतुर्द्रुतम् ॥ ७॥ विहाय वित्तं प्रचुरमभीतौ भीरुभीतवत् ॥ पद्भवां पद्मपलाशाभ्यां चेलतुर्बहुयोजनम् ॥ ८॥ पलायमानौ तौ दृष्ट्वा मागधः प्रहसन्बली ॥ अन्वधावद्रथानीकैरीशयोरप्रमाणिवत् ॥ ९ ॥ प्रदुत्य दूरं संश्रांतौ तुंगमारुहतां गिरिम् ॥ प्रवर्षणाख्यं भगवान्नित्यदा यत्र वर्षति ॥ १० ॥ गिरौ निलीनावाज्ञाय नाधिगम्य पदं नृप ॥ ददाह गिरिमेधोभिः समंतादिग्नमुःसृजन् ॥ ११॥ तत उत्पत्य तरसा दह्यमानतटादुभौ ॥ दशैकयोज-नोक्तुङ्गाङ्गिपेततुरधो भुवि ॥ १२ ॥ अल्व्यमाणौ रिषुणा सानुगेन यद्त्तमौ ॥ स्वपुरं पुनरायातौ समुद्रपरिखां नृप ॥ १३ ॥ सोऽपि दग्धाविति मृषा मन्वानो बलकेशवी ॥ बलमाकृष्य सुमहन्मगधान्मागधो ययौ ॥ १४ ॥ आनर्ताधिपतिः श्रीमानरैवतो रेवतीं सुताम् ॥ ब्रह्मणा चोदितः प्रादाइलायेति पुरोदितम् ॥ १५ ॥ भगवानिष गोविंद उपयेमे कुरूद्रह् ॥ वैदर्भीं भीष्मकसुतां श्रियो मात्रां स्वयंवरे ॥ १६ ॥ प्रमध्य तरसा राज्ञः शाल्वादींश्रेद्यपक्षगान् ॥ पश्यतां सर्वछोकानां तार्ह्यपुत्रः सुधामिव ॥ १७ ॥ राजोवाच ॥ भगवान् भीष्मकसुतां रुक्मिणीं रुचिराननाम् ॥ राज्ञ-सेन विधानेन उपमयेम इति श्रुतम् ॥१८॥ भगवन् श्रोतुमिन्छामि कृष्णस्यामिततेजसः॥ यथा मागधशाल्वादीन् जित्वा कन्यामुपाहरत्॥ १९॥ पदं निलयस्थानमनिधगम्य ॥ ११ ॥ ततो गिरैः दश चैकं च योजनानि याबदुत्तुङ्गान्मागधसंरोधदेशमितकम्य परतोऽधो निपेततुः ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ श्रीकृष्णस्य विवाहान्निरूपिततुः बलदेवविवाहं नवमस्वंधोक्तमनुस्मारयति । आनर्तेति ॥ १५ ॥ मात्रां कलाम् ॥ १६ ॥ गरुडो यथा देवान्प्रमध्य सुधामहरचथेति ॥ १७ ॥ गक्षसो युद्धहरणादिति स्मृतेः राज्ञः प्रमध्येति च त्वदुवत्या राक्षसेन विधानेनोपयेमे परिणीतवानिति श्रुतं पूर्वमेव वा ॥१८॥ सामान्य एव श्रुतम् । विशेषं तु श्रोतुमिच्छामि ॥ १९ ॥ श्रवणौत्सुक्यमाविष्करोति त्रक्काकाति । पुण्या महाफला

गटरा

माध्वी श्रुतिसुखाः लोकस्य मलापहास मृण्वानः मृण्वित्रत्यर्थः । श्रुत्ज्ञः श्रुतसारवित् । नित्यन्तनाः प्रतिक्षणमास्यवित्प्रतीयमानाः ॥२०-२४॥ चैद्यममन्यत तस्यावरमित्यर्थः ॥२५॥ अवेत्य ज्ञात्वा । असितापांगी सुनीलकटाक्षा । कृष्णाय कृष्णमानेतुं प्रेपयामास ॥२६॥ प्रतीहारैडांरपालैः ॥ २७ ॥ आतमानं श्रीकृष्णम् ॥ २८ ॥ अमिमृशन् शनैः संमर्दयन् ॥ २९ ॥ ३० ॥ स धर्मोऽस्य ब्राह्मणस्याखिलकामदोग्धा भवति । यहा । स ब्राह्मणोऽस्य विश्वस्याखिलकामधुगिति ॥३१॥ लोकानामाति लोकाञ्चाकांतरं पर्यटति । नैकत्र निवृतस्तिष्ठतीत्यर्थः । नामातीति पाठे सुरेश्वरोऽपि भृत्वा लोकाकामोत्युत्तमलोकानप्राप्तोऽप्यप्राप्त इव क्षित्र्यतीत्यर्थः । श्रेते सुख्मास्ते इत्यर्थः। तदेवाह । सर्वेष्वंगेषु वाक्षपाण्यादिषु विज्वस्तापरहितः ॥३२॥ स्वलाभः स्वतः प्राप्तो लाम

ब्रह्मन्कृष्णकथाः पुण्या माध्वीर्टोकमलापहाः ॥ को नु तृष्येत शृण्वानः श्रुतज्ञो नित्यनूतनाः ॥२०॥ श्रीशुक उवाच ॥ राजाऽऽसीद्भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् ॥ तस्य पंचाभवनपुत्राः कन्यैका च वरानना ॥ २१ ॥ रुक्मयग्रजो रुक्मरथो रुक्मवाहरनंतरः ॥ रुक्मकेशो रुक्ममाळी रुक्मि-ण्येषां स्वसा सती ॥ २२ ॥ सोपश्रत्य मुकुंदस्य रूपवीर्यगुणिश्रयः ॥ गृहागतैर्गीयमानास्तं मेने सदृशं पतिम् । २३ ॥ तां बुद्धिलक्षणोदार्यरूप-शीलगुणाश्रयाम् ॥ कृष्णश्र सहशीं भार्यां समुद्रोढुं मनो दधे ॥ २४ ॥ वन्धूनामिच्छतां दातुं कृष्णाय भगिनीं नृप ॥ ततो निवार्य कृष्णदि इरुक्मी चैद्यममन्यत ॥ २५ ॥ तदवेत्यासितापांगी वैदर्भी दुर्मना भृशस् ॥ विचित्यासं द्विजं कंचित्कृष्णाय प्राहिणोदुहृतम् ॥ २६ ॥ द्वारकां स समभ्येत्य प्रतीहारैः प्रवेशितः ॥ अपश्यदाद्यं पुरुषमासीनं कांचनासने ॥ २७ ॥ दृष्टा ब्रह्मण्यदेवस्तमवरुह्य निजासनात् ॥ उपवेश्यार्ह्यांचक्रे यथात्मानं दिवौक्सः ॥ २८ ॥ तं अक्तवंतं विश्रांतमुपगम्य सतां गतिः ॥ पाणिनाऽभिमृशन्पादावव्यग्रस्तमपृच्छत ॥ २९ ॥ कचिदुद्विजवरश्रेष्ठ धर्मस्ते वद्ध-संमतः ॥ वर्तते नातिकुन्छेण संतुष्टमनसः सदा ॥ ३० ॥ संतुष्टो यहिं वर्तेत बाह्यणो येन केनचित् ॥ अहीयमानः स्वाद्धमीत्स ह्यस्याखिलकामधुक ॥ ३१ ॥ असंतृष्टोऽसकृत्नोकानाप्रोत्यिप सुरेश्वरः ॥ अकिंचनोऽपि संतुष्टः रोते सर्वांगविज्वरः ॥३२॥ विपानस्वलाभसंतृष्टानसाधूनभृतसृहत्तमान् ॥ निरहंकारिणः शांतान्नमस्ये शिरसाऽसकृत् ॥ ३३ ॥ कचिद्रः कशलं बह्मजाजतो यस्य हि प्रजाः ॥ सुखं वसंति विषये पाल्यमानाः स मे प्रियः ॥ ३४ ॥ यतस्त्वमागतो दुर्गं निस्तीयेंह यदिन्छया ॥ सर्वं नो ब्रह्मगुह्मं चेतिंक कार्यं करवाम ते ॥ ३५ ॥ एवं सम्पृष्टसम्प्रश्नो ब्राह्मणः परमेष्ठिना ॥ लीलागृहीतदेहेन तस्मै सर्वमवर्णयत् ॥ ३६ ॥ रुक्मिण्युवाच ॥ अत्वा गुणान्भुवनसुन्दर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्णविवरैर्हरतोऽङ्गतापम् ॥ रूपं हशां हशिमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युताविशति चित्तमपत्रपं मे ॥ ३७ ॥ का त्वा मुकुन्द महती कुलशीलरूपविद्यावयोद्रविणधामभिरात्मतुल्यम्॥

आत्मलामो वा तेन संतुष्टानपूर्णान्साधून्सवधर्मानष्टान् ॥३३॥ यस्य राज्ञो विषये देशे ॥३४॥ यतः स्थानात् । यदिन्छया यन्कार्येन्छया दुर्गं समुद्रम् ॥ ३५ ॥ संपृष्टः संप्रश्नः प्रष्टव्योऽयों यं सः । परमेष्ठिना परमेश्वरेण । वंधूनामभिप्रतं रुक्मिणश्रेष्टितमित्यादि सर्वम् ॥ ३६ ॥ रुक्मिण्या स्वयमेकांते लिखित्वा दत्तपत्रिकाम् ॥ मुद्रामुनमुच्य कृष्णाय प्रेमचिह्नामदश्यत् ॥ ज्ञाह्मणः श्रीदृष्णानुज्ञया वाचयति । श्रुत्वेति । अयमर्थः । हे अन्युत्त हे भ्रुवनसुन्दरेत्यौतमुक्यं द्योतयति। कवतव महिमा कव चाहं रूपकुलशीलादियुक्तापि तथाऽप्यग्गता त्रपा यस्मात्तनमे चित्तं त्वय्यावि-

श्रीधरी

अ०५२

शत्यासज्जते । तत्कुतस्तत्राह । शृष्वतां कर्णविवरैरंतः प्रविव्यांगतापम् । अंगेति पृथक् संबोधनं वा हरतस्तव गुणान् अत्वा तथा दृशिमतां चन्नुष्मतां दशामिखलार्थलाभात्मकं रूपं च अत्वेति ॥३७॥ अहो ! कुलकन्यानामिदमिवधार्ध्यमिति मा शंकीरित्याद।का त्वेति।हे मुकुंद हे नृसिंह नरश्रेष्ठ ! का नाम कन्या कुलवती तथा महती पुरुगणोदारा तथा घीरा धृतिमती त्वा त्वां पर्ति न ष्टुणीत । भय्येव केयं दोषशंकेति भावः । कथंभृतम् । कुलशीलादिभिरात्मनेव तुल्यं निरुपममित्यर्थः । द्रविणं द्रव्यसंपत् धाम प्रभावः तथा नरलोकस्य मनसामभिरामोऽभिमरणं यस्मात्तम् । किंच काले विवाहावसरे ॥३८॥ हे विभो ! तत्तरमान्मे मया भवानखळु पतिर्वृतः अह्मा च भवतोऽपितोऽतस्त्वमत्रागत्य मां भवतो जायां विधेहि । विषत्ते वाधकं द्योतयंत्याह । मा वीरमागमिति । वीरस्य त्व भागं मामाराच्छी घ्रमेत्यागत्य चैद्यो माभिमर्शतु मा स्पृशतु । मृगपतेर्वालं गोमायुवत् । गोमायुः शृगाल इवेति ॥ ३९ ॥ अनेकजन्मकृतैः सुकृतैरिदमेव भूयादिति प्रार्थयते । पूर्तेति । पूर्ते क्रुपादि । इष्टमग्निहोत्रादि । दत्तं हिरण्यादिदानम् । नियमस्तीर्थाटनादि । त्रतं क्रुच्छादि ॥४०॥ नजु चैद्याय बंधुभिरपितायां मिय किमधुना करणीयमित्यपेक्षायामाह । श्वोमाविनीति । हे अजित!

धीरा पतिं कलवती न वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोकमनोऽभिरामम्।। ३८ ॥ तन्मे भवान्खलु वृतः पतिरङ्ग जायामात्माऽपितश्च भवतोऽत्र विभो विधेहिँ।। मा वीरभागमभिमर्शतु चैद्य आराद्गोमायुवन्मृगपतेर्बिलमंबुजाक्ष ॥ ३९ ॥ पूर्तेष्टदत्तनियमत्रतदेवविष्रगुर्वर्चनादिभिरलं भगवान्प-रेशः ॥ आराधितो यदि गदाग्रज एत्य पाणिं गृह्णातु मे न दमघोषसुतादयोऽन्ये ॥ ४० ॥ श्वोभाविनि त्वमजितोद्वहने विदर्भान्सुप्तः समेत्य पृतना-पतिभिः परीतः ॥ निर्मध्य चैद्यमगधेंद्रबलं प्रसह्य मां राच्चसेन विधिनोद्रह वीर्यशुल्काम् ॥४१॥ अंतःपुरांतरचरीमभिहत्य बन्धूँस्त्वामुद्रहे कथमिति प्रवदाम्यपायम् ॥ पूर्वेद्यरस्ति महतो कुलदेवियात्रा यस्यां बहिर्नववधूर्गिरिजामुपेयात् ॥ ४२ ॥ यस्यांत्रिपङ्कजरजःस्नपनं महांतो वांबंत्युमापतिरि-वात्मतमोपहत्यै ॥ यर्ह्यम्बुजाच्च न रुभेय भवत्प्रसादं जह्यामसुन्त्रतकृशान् शतजनमभिः स्यात् ॥ ४३॥ ब्राह्मण उवाच ॥ इत्येते गुह्यसंदेशा यदुदेव मयाहृताः ॥ विमृश्य कर्तुं यच्चात्र कियतां तदनंतरम् ॥ ४४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधे उत्तराधें रुक्मिण्युद्धाहे द्विपञ्चारात्तमो-उध्यायः ॥ ५२ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ वैदर्भ्याः स तु सन्देशं निशम्य यदुनन्दनः ॥ प्रगृह्यं पाणिना पाणिं प्रहसन्निदमन्नवीत् ॥ १ ॥ श्रीभगवातु-श्वोभाविनि उद्वहने विवाहे प्रथमं गुप्तोऽलक्षित एवागत्य पश्चारप्रतनापतिभिः परिष्टतः संश्रैद्यादिवलं निर्मथ्य प्रसद्य बलाद्वीर्यं प्रभावदर्शनमेव शुल्कं वैवाहिकंदेयं यस्यास्तां माम्। अनेन राक्षसविधिनो-द्रहेत्युपदेशरहस्यम् ॥४१॥ नतु भवतु शिशुपालादिवलप्रमथनमंतःपुरमध्यगतायास्तव हरणे त्वद्वन्धुवधोऽपि प्रसज्येतेत्यत आह । अंतःपुरेति । पुराद्वहिर्वर्तमानां गिरिजामम्बिकाम् । अंबि-कागृहादेव सम इरणं सुकरमिति मावः ॥४२॥ नतु किमनेनानर्थकारिणा निर्वधेन चैद्योऽपि तावत्प्रख्यातगुणकर्मा योग्य एव वर इति तत्राह । यस्येति । हे अंबुजाक्ष ! यस्य भवतोंऽघिपंकजं रजोमिः स्नपनमात्मनात्मसोऽपहत्यै उमापतिरिव महांतो वांछंति तस्य भवतः प्रसादं यहांहं न प्राप्तुयां तहिं व्रतेरुपवासादिभिः कृशानस्त्प्राणान् जहां त्यजेयस्। ततः किमित्यत आह । शतजन्म-मिरिति । एवमेव बारंबारं जद्यां यावच्छतजन्मभिरिप तव प्रसादः स्यादिति ॥४३॥ अत्र यत्कर्तुं करणीयं तद्विमृत्र्य क्रियतामिति ॥४४॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्धे द्विपञ्चाशत्त-मोऽच्यायः ॥ ५२ ॥ त्रिपश्चाशत्तमे गत्वा विदर्भार झुतेहितः ॥ रुविमणीमहरत्कृष्णो भिषतां दिपतां बलात् ॥१॥१॥ निद्राया अलामे कारणांतरम् । वेदेति । तया अकथितमप्यलं जानामीति

॥२॥ आनयिष्ये आनेष्यामि । राजन्यापसदात्राजसु हीनान् उन्मथ्यानयने दृष्टांतः । एधस इति ॥३॥ उद्वाहर्चमिति । परश्चो रात्रौ विवाहनश्चत्रमिति विज्ञाय तस्यां रात्र्यां प्रस्थाय प्रातिवैद्रमे-देशानगमत् । श्वोमानिनि स्वमजितोद्वहने विदर्भान् गुप्तः समेत्येति रुक्मिणीसंदेशात् ॥४॥ शैव्येत्यादीनि चत्वार्यश्वनामानि ॥ ५॥ ६॥ प्रत्रस्य रुक्मिणः स्नेहेन तद्वशमनुगच्छनीति तथा । अनेन शिशुपालेऽनिभरुचि द्योतयति । कर्माणि पुरालंकारपितृदेवार्चनादीनि ॥७॥ तान्येवाह । पुरिमत्यादिचतुर्भिः । संमृष्टाः संसिक्ताश्र मार्गाद्यो यस्मिस्तत् । चित्रा ध्वजेषु पताकास्ताभिः

वाच ॥ तथा इमपि तन्चित्तो निद्रां च न लभे निशि ॥ वेदाहं रुक्मिणो द्वेपान्ममोद्वाहो निवारितः ॥ २ ॥ तामानिवष्य उनमध्य राजन्यापसदा-न्मुधे ॥ मत्परामनवद्यांगीमेधसोऽग्निशिखामिव ॥ ३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ उद्घाहर्चं च विज्ञाय रुक्मिण्या मधुसूदनः ॥ स्थः संयुज्यतामाशु दारु-केत्याह सार्थिय ॥ ४ ॥ स चार्थैः शैव्यसुग्रीवमेघपुष्पवलाहकैः ॥ युक्तं रथमुपानीय तस्थौ प्रांजलिरग्रतः ॥ ५ ॥ आरुह्य स्यंदनं शोरिर्द्वजमा-रोप्य तुर्णगैः ॥ आनर्तादेकरात्रेण विदर्भानगमद्धयैः ॥ ६ ॥ राजा स कुंडिनपतिः पुत्रस्नेहवशं गतः ॥ शिशुपालाय स्वां कन्यां दास्यन्कर्माण्यका-रयत् ॥ ७ ॥ पुरं संमृष्टसंसिक्तमार्गरथ्याचतुष्पथम् ॥ चित्रध्वजपताकाभिस्तोरणैः समलंकृतम् ॥८॥ सग्गंधमाल्याभरणैर्विरजोऽम्बरभृषितेः ॥ जुष्टं स्त्रीपुरुषैः श्रीमदुगहैरगुरुधूपितैः ॥९॥ पितृन्देवान्समभ्यर्च्य विप्रांश्च विधिवन्नुप ॥ भोजयित्वा यथान्यायं वाचयामास मङ्गलम् ॥ १० ॥ सुस्नातां सुदतीं कन्यां कृतकौतुकमङ्गलाम् ॥ अहतांशुकयुग्मेन भूषितां भूषणोत्तमैः ॥११॥ चकः सामर्ग्यजुर्मत्रैर्वध्वा रक्षां द्विजोत्तमाः ॥ पुरोहितोऽथर्वविद्वे जुहाव ग्रहशांतये ॥ १२ ॥ हिरण्यरूप्यवासांसि तिलांश्च गुडमिश्रिताच् ॥ पादाद्धेनुश्च विष्रेभ्यो राजा विधिविदांवरः ॥ १३ ॥ एवं चेदिपती राजा दमघोषः सुताय वै ॥ कारयामास मंत्रज्ञैः सर्वमभ्युदयोचितम् ॥१४॥ मदच्युद्धिर्गजानीकैः स्यंदनैर्हेममालिभिः ॥ पत्यश्वसंकुलैः सैन्यैः परीतः कुण्डिनं ययौ ॥१५॥ तं वै विदर्भाधिपतिः समभ्येत्याभिपूज्य च ॥ निवेशयामास मुदा कल्पितान्यनिवेशने ॥१६॥ तत्र शाल्वो जरासंधो दंत-वक्त्रो विदूरथः ॥ आजग्मुश्रीचपक्षीयाः पौंड्रकाद्याः सहस्रशः ॥१७॥ कृष्णरामद्विपो यत्ताः कन्यां चैद्याय साधितुम् ॥ यथागत्य हरेत्कृष्णो रामा-चैर्यद्भिर्वृतः ॥ १८ ॥ योत्स्यामः संहतास्तेन इति निश्चितमानसाः ॥ आजग्मुर्भूभुजः सर्वे समग्रवलवाहनाः ॥ १९ ॥ श्रुत्वेतद्भगवात्रामो विपत्तीयनुपोद्यमम् ॥ कृष्णं चैकं गतं हर्तुं कन्यां कलहराङ्कितः ॥ २० ॥ बलेन महता सार्द्धं भातृरनेहपरिप्लुतः ॥ त्वरितः कुण्डिनं प्रागादृजाश्वर-समलंकृतमकारयत ॥८॥ स्नगंधमाल्याभरणैरित्यत्र मत्वर्थो द्रष्टव्यः । यद्वा । स्नगंधमाल्यान्याविश्रतीति तथा तैः । तथा विरजोऽम्बरैर्भूपितैश्च स्त्रीपुरुपैर्जुष्टम् । तथा श्रीमद्भिर्गृ हैश्च जुष्टम् ॥९॥ यथान्यायमन्यांश्र कन्यां प्रति मंगलं वाचयामास ॥१०॥ कृतं कौतुकेन विवाहस्त्रोण मंगलं यस्यास्ताम् । अहतं नवीनम् । भूपणोत्तमेश्र भूपिताम् ॥११॥ वध्वास्तस्याः कन्यायाः । अथविव-

दथर्वणमंत्रवित् ॥१२॥१३॥ अभ्युद्ये उचितम् ॥ १४ ॥ ततश्रतुरंगसैन्यैः परीतः परिवृतः कुंडिनं भीष्मकस्य पुरं ययौ । मदं चयवंते इति मदच्युतस्तैः स्यंदनैः स्थैः हेमरचिता माला विद्यते

श्रीधरो

येषु तैः ॥१५॥ किन्पतं निर्मितं यदन्यिनवेशनं तिस्मन् ॥१६॥१७॥ यहिं श्रीकृष्णो हरेदिति शङ्किताः । कन्यां साधियतुमित्यर्थः ॥ १८-२१ ॥ स्योद्यात्पूर्वमेवौत्सुक्येन रुक्मिण्यित्यय-दित्याह । भीष्मकन्येति । प्रत्यापित प्रत्यागमनम् ॥ २२ ॥ त्रियामा रात्रिस्तावनमात्रेणांतिरितः । अन्पराधसो मंद्माग्यायाः ॥ २३ ॥ जुगुष्सितं धाष्ट्यादि । अपीति शङ्कायाम् । नायाति हि कृतोद्यम इति । अयमर्थः । आदौ कृतोद्यमत्वात्तं त प्रस्थापितवान् । प्रस्थानावसरे च किचिन्मिय जुगुष्सितं मत्वा प्रत्याचष्ट । अतः सोऽपि द्विजो नृनं नायातिति ॥ २४ ॥ यद्वा । ततो निर्गतोऽपि श्रीकृष्णो महैववैग्रुख्यात्कवचित्पतिवद्धो भवेदित्याह । दुर्भगाया इति ॥ २५ ॥ कालज्ञा नाऽधुनापि गोविदागमनकाल इति मन्त्राना किचिदाश्वस्तचित्ता सती चितास्तव्धे लोचने निर्मालितवतीत्यर्थः ॥ २६ ॥ प्रयमापिणः प्रयद्धचकाः ॥२७॥ प्ररोपवनं प्राप्तेन श्रीकृष्णोन विनिर्दिष्टः प्राप्तं मां कथयेत्यादिष्टः ॥ २८ ॥ न व्यग्रा आत्मनो देहस्य गतिर्यस्य तम् । लक्षणा-

थपितिभिः ॥२१॥ भीष्मकन्या वरारोहा कांक्षन्त्यामनं हरेः ॥ प्रत्यापित्तमपश्यन्ती द्विजस्याचित्यत्तदा ॥२२॥ अहो त्रियामांतिरत उद्वाहो मेऽल्पराधसः ॥ नागच्छत्यरविदान्तो नाहं वेद्वाचत्र कारणम् ॥ सोऽपि नावर्ततेऽचापि मत्सन्देशहरो द्विजः ॥२३॥ अपि मय्यनवद्यात्मा दृष्ट्वा किंचि-ज्जुगुिस्तिस् ॥ मत्पाणिप्रहणे नृनं नायाति हि कृतोद्यमः ॥ २४ ॥ दुर्भगाया न मे धाता नानुकृलो महेश्वरः ॥ देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती ॥२५॥ एवं चित्रयती बाला गोविंदहत्तमानसा ॥ न्यमीलयत कालजा नेत्रे चाश्रुकलाकुले ॥२६॥ एवं वध्वाः प्रतीक्षन्त्या गोविंदागमनं नृप ॥ वाम ऊरुर्भुजो नेत्रमस्फुरन्त्रियभाषिणः ॥ २७ ॥ अथ कृष्णविनिर्दिष्टः स एव द्विजसत्तमः ॥ अन्तःपुरचरी देवीं राजपुत्रीं ददर्श ह ॥ २८ ॥ सा तं प्रहृष्टवदनमन्यप्रात्मगितं सती ॥ आलद्व लक्षणाभिज्ञा समपृच्छच्छुचिस्मिता ॥२९॥ तस्या आवेदयत्प्राप्तं शशंस यदुनन्दनम् ॥ उक्तं च सत्यवचनमात्मोपनयनं प्रति ॥ ३० ॥ तमागतं समाज्ञाय वेदर्भी हृष्टमानसा ॥ न पश्यन्ती बाह्यणाय प्रियमन्यन्ननाम सा ॥ ३१ ॥ प्राप्तो श्रुत्वा स्वदुहितुरुद्वाहमरणोत्सुकौ ॥ अभ्ययात्तूर्यघोषेण रामकृष्णौ समर्हणैः ॥३२॥ मधुपर्कमुपानीय वासांसि विरजांसि सः ॥ उपायनान्यभीष्टानि विधिवत्समपूज्यत् ॥३३॥ तयोनिवेशनं श्रीमदुपकल्य महामितः ॥ ससन्ययोः सानुगयोरातिथ्यं विदधे यथा ॥३४॥ एवं राज्ञां समेतानां यथानिर्यं यथावयः ॥ यथावतं सर्वेः कामैः समर्हयत् ॥ ३५ ॥ कृष्णमागतमाकर्ण्य विदर्भपुरवासिनः ॥ आगत्य नेत्राञ्चलिभः पपुस्तनमुनविर्यं विदर्भपुरवासिनः ॥ आगत्य नेत्राञ्चलिभः पपुस्तनमुन

मिज्ञा द्वस्य रुक्षणं तत्तरकार्यस्चकमिजानातीति तथा ॥२९॥ तस्यै प्राप्तं यदुनंदनमावेदितवान् । तं च शशंस । आत्मोपनयनं प्रति आत्मना स्वयं श्रीकृष्णस्यानयनं प्रति तेन द्विजेन सत्य-वचनं श्रोक्तमिति । आत्मनः प्राणेश्वरस्येति वा । यद्वा । आत्मनस्तस्या उपनयनं प्रति श्रीकृष्णम् । अस्मिन्कार्ये सर्वस्वार्पणमप्यपर्याप्तिमिति तदुचितं प्रियमपद्यंती तदा केवलं ननाम । पश्चाद्बहु ददावित्यर्थः।यद्वा।यां श्रियं ये नमंति ते तावत्सर्वसंपदामास्पदं भवंति कि पुनर्मयि प्रणतायामिति ततोऽधिकश्वन्यत्त्रियमपद्यंती ननामेति ॥३१-३३॥ महामतिरित्यनेन श्रीकृष्णो बाढं कन्यासुद्वोद्धमेवागतः स्यादिति वरोचितेन विधिना समपूजयदिति स्वितम् । यथा यथावत् ॥ ३४ ॥ समेतानां राज्ञां मध्ये वीर्याद्यनतिक्रम्य तं तं समर्हितवानित्यर्थः ॥ ३५ ॥ श्रीकृष्णे भाविकर्मस्चकं जनानुरागं दर्शयति । कृष्णमागतमिति त्रिभिः ॥३६॥ अस्यैव रुक्मिण्येवाईत्येव असावेव भैष्म्या एव समुचित एवेति पढवधारणानि । तन्नैकस्मिन्व्यतिरेकप्रदर्शनमुपलक्षणार्थं नापरेति । न च वाक्यमेददोपः । अन्द्यविधेयमेदेन विभिन्नानामेव वाक्यानां सहप्रयोगात् । ग्रहं संमार्षीत्यादिवदिति ॥३७॥ अयमेवानुग्रह इति निर्दिशन्ति । गृह्णात्विति ॥३८॥ प्रेम्णः कलालेशस्तेन वद्धा वदन्ति स्म । संपूर्णं प्रेम तेपां हद्येवावर्तत इत्यर्थः ॥३९॥ गमनं विशिनष्टि द्वयेन ।
पद्भचामिति ॥ ४० ॥ अपि च मृदंगेत्यादि जिन्तरे आहताः । वादिता इत्यर्थः ॥ ४१ ॥ वारमुख्या गणिकोत्तमाः ॥ ४२ ॥ ४२ ॥ उपस्पृत्याचम्य ॥ ४४ ॥ प्रवयसो बृद्धाः । भवान्त्रिता-

स्वपङ्कजम् ॥ ३६ ॥ अस्येव भार्या भवितुं रुक्मिण्यर्हित नापरा ॥ असावप्यनवद्यातमा भेष्म्याः समुचितः पतिः ॥ ३७ ॥ किंचित्सुचितिः पत्रस्तेन तुष्टिस्तिलोक्कृत् ॥ अनुग्रह्कातु गृह्कातु वैदर्भाः पाणिमन्युतः ॥ ३८ ॥ एवं प्रेमकलावद्धा वदन्ति स्म पुरोक्सः ॥ कन्या चांतःपुरात्प्रागाद्भदेर्ग्रहाऽ मिकालयम् ॥ ३९ ॥ पद्भवां विनिर्ययो द्रष्टुं भवान्याः पादपञ्चवम् ॥ सा चानुष्यायती सम्यङ्मुकुन्दचरणांवुजम् ॥ ४० ॥ यतवाद्यातृिमः साद्भै सस्विभिः परिवारिता ॥ ग्रुप्ता राजभटैः शूरैः सम्बद्धेरुद्धातायुधैः ॥ स्वदङ्गशङ्खपणवास्तूर्यभेर्यश्च जिन्नरे ॥ ४१ ॥ नानोपहारविभिर्वारमुख्याः सहस्याः ॥ स्वगन्धवस्त्राभरणिक्कित्रत्वाः ॥४२॥ गायन्तश्च स्तुवन्तश्च गायका वाद्यवाद्काः ॥ परिवार्य वध् जग्मः सृतमागधवन्दिनः ॥४३॥ आसाद्य देवीसदनं धौतपादकरांबुजा ॥ उपस्पृश्य ग्रुचिः शांता प्रविवेशाम्विकांतिकम् ॥४४॥ विप्रवेशां वालां विधिज्ञा विप्रयोपितः ॥ भवानं बन्दयाश्चकुर्भवपत्वीं भवान्वित्वाम् ॥४५॥ नमस्ये त्वाऽम्विकेऽभीच्णं स्वसन्तानयुतां शिवाम् ॥ भ्यात्पितिमं भगवान्कृष्णस्तदनुमोदताम् ॥ ४६ ॥ अद्भिर्गधाक्षतेर्ध् पैर्वासःसङ्घाल्यभूपणैः ॥ नानोपहारबिलिभः प्रदीपाविलिभः पृथक् ॥ ४७ ॥ विप्रस्त्रियः पतिमतीस्तथा तैः समपूज्यत् ॥ व्यणाप्तांबूलकण्ठसूत्रफलेलुसिः ॥ ४८ ॥ तस्यै स्वियस्ताः प्रददुः शेषां युयुज्यरिशिषः ॥ ताभ्यो देव्ये नमश्चके शेषां च जगृहे वधः ॥४९॥ मुनित्रतम्य त्यस्तवा निश्चकामाम्बिकागृहात् ॥ प्रगृह्य पाणिना भृत्यां रत्नसुद्रोपशोभिना ॥५०॥ तां देवमायामिव वीरमोहिनीं सुमध्यमां कुण्डलमण्डिताननाम् ॥ श्यामां नितम्बार्पितरत्नमेखलां व्यञ्चत्स्तनीं कुन्तलशिक्काम् ॥५१॥ ग्रुचिस्मितां विवक्ताधरसुतिशोणायमानद्विजकुन्दकुच्लाम् ॥

मिति भवस्योपसर्जनत्वं स्नीकर्मोचितमुक्तम् ॥ ४५ ॥ नमस्य इति । हिवमण्या तदैव दृष्टोऽयं मंत्रः । स्वसंतानयुतां गणेशादिसिहताम् । आत्मारामोऽसौ कथं त्वत्पितभेवेदिति चेदत आह । तद्वुमोदतामिति । भवती श्रीकृष्ण एव वा ॥ ४६ ॥ वासःस्रग्गन्धादिभिरम्बिकां समपूजयत् ॥ ४७ ॥ तथा विश्वस्त्रियोऽपि तैर्द्रव्येर्जवणादिभिक्च समपूजयिनति ॥ ४८ ॥ शेषां निर्माण्यम् । ॥ ४९ ॥ मुनिव्रतं मौनम् । भृत्यां सखीम् ॥ ५० ॥ तां विलोक्य वीरा सुमुहृश्ति तृतीयेनान्वयः । क्यामामजातरजस्काम् । कुन्तत्रेभ्यः शिक्कते इव चपले ईक्षणे यस्यास्ताम् ॥ ५१ ॥ विलाग प्रमानानि तानि यस्यास्ताम् ॥ कला शोधा तयुक्तं न्पुरं सिजच तत्कलन्पुरं च तस्य धाम दीप्तिस्तेन शोभितुं

श्रीघरी

27063

गटदम

तस्येच्छया दुःखेऽपीहमानत्वेन पारवश्यं व्यक्तं दर्शितम् ॥ १२ ॥ अत्र चाहमेव दृष्टांत इत्याह । जरासंधः शौरेरिति। कृष्णात्सकाशात्। एकं संयुगम् । परं केवलमंतिमं वा । जिग्ये जितवानहम् ॥ १३॥ दैवमदृष्टं तद्यक्तेन ॥१४॥ फल्गुतंत्रैः स्वल्पसैन्यैः ॥ १५॥ प्रदक्षिणोऽनुकूलः स्यात् ॥ १६-२१ ॥ गोपालस्य वेदपालकस्येति वास्तवोऽर्थः । तथा सुदुर्मतेरिति शोभनानुप्रहवती ॥ ११ ॥ यथा दारुमयी योषिन्नृत्यते कुहकेन्छया ॥ एवमीश्वरतंत्रोऽयमीहते सुखदुःखयोः॥१२॥शौरेः सप्तदशाहं वै संयुगानि पराजितः॥ त्रयो-विंशतिभिः सैन्यैर्जिग्य एकमहं परम् ॥ १३ ॥ तथा अयहं न शोचामि न प्रहृष्यामि किंहिचित् ॥ कालेन दैवयुक्तेन जानिन्वद्रावितं जगत् ॥१८॥ अधुनाऽपि वयं सर्वे वीरयूथपयूथपाः ॥ पराजिताः फल्गुतंत्रैर्यदुभिः कृष्णपालितैः ॥ १५ ॥ रिपवो जिग्युरधुना काल आत्मानुसारिणि ॥ तदा वयं विजेष्यामो यदा कालः प्रदक्षिणः ॥ १६ ॥ एवं प्रबोधितो मित्रैश्रद्योऽगात्सानुगः पुरम् ॥ हतशेषाः पुनस्तेऽपि ययुः स्वं स्वं पुरं नृपाः ॥१७॥ रुक्मी तु राक्षसोद्राहं कृष्णद्विडसहन्स्वसुः ॥ पृष्ठतोऽन्वगमत्कृष्णमचौहिण्या वृतो बली ॥ १८ ॥ रुक्म्यमर्पी सुसंरव्धः शृण्वतां सर्वभूभुजाम् ॥ प्रतिजज्ञ महाबाहुर्दंशितः सशरासनः ॥ १९ ॥ अहत्वा समरे कृष्णमप्रत्यूद्य च रुक्मिणीम् ॥ कुंडिनं न प्रवेच्यामि सत्यमेतद्ववीमि वः ॥ २० ॥ इत्युक्तवा रथमारुह्य सारथिं प्राह सत्वरः ॥ चोदयाश्वान्यतः कृष्णस्तस्य मे संयुगं भवेत् ॥ २१ ॥ अद्याहं निशितैर्वाणैगोंपालस्य सुदुर्मतेः ॥ नेष्ये वीर्यमदं येन स्वसा मे प्रसभं हुता ॥ २२ ॥ विकत्थमानः कुमतिरीश्वरस्याप्रमाणवित् ॥ रथेनैकेन गोविंदं तिष्ठ तिष्ठेत्यथाह्वयत् ॥२३॥ धनु-र्विकृष्य सुदृढं जद्ने कृष्णं त्रिभिः शरैः ॥ आह चात्र क्षणं तिष्ठ यदूनां कुलपांसन ॥ २४ ॥ कुत्र यासि स्वसारं मे मुषित्वा धां ज्ञवद्धविः ॥ हिर-ष्ये उद्य मदं मन्द मायिनः क्टयोधिनः ॥२५॥ यावन्न मे हतो वाणैः शयीथा मुंच दारिकाम् ॥ समयन्कृष्णो धनुश्छित्त्वा षड्भिर्विव्याध रुक्मिणम् ॥ २६ ॥ अष्टभिश्रतुरो वाहान्द्राभ्यां सूतं ध्वजं त्रिभिः ॥ स चान्यद्भनुरादाय कृष्णं विव्याध पंचिभः ॥ २७ ॥ तैस्ताडितः शरौधैस्तु चिच्छेद धनुरच्यतः ॥ पुनरन्यदुपादत्त तदप्यच्छिनद्व्ययः ॥ २८ ॥ परिघं पट्टिशं श्लं चर्मासी शक्तितोमरौ ॥ यद्यदाय्धमादत्त तत्सर्वं सोऽच्छिनद्धरिः ॥२९॥ ततो रथादवप्तुत्य खङ्गपाणिर्जिघांसया ॥ कृष्णमभ्यद्रवत्कुद्धः पतंगे इव पावकम् ॥३०॥ तस्य चापततः खङ्गं तिलशश्चर्म चेषुभिः॥ बित्त्वा असिमाददे तिग्मं रुक्मिणं हन्तुमुद्यतः ॥३१॥ दृष्टा आतृवधोद्योगं रुक्मिणी भयविह्वला ॥ पतित्वा पादयोर्भर्तुरुवाच करुणं सती ॥ ३२ ॥ योगेश्वराप्रमेयात्मन्देवदेव जगत्पते ॥ हन्तुं नार्हिस कल्याण भातरं मे महाभुज ॥ ३३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ तया परित्रासविकंपितांगया शुचाऽवशु-दुष्टेष्विप मितर्थस्य तस्येति ॥२२॥२३॥ यद्नां कुलपांसन कुलद्वण । वस्तुतस्तु यद्नां कुलस्य पते हे अंसन स्वयं च रिपुहननचतुर । अंस समाधाते इत्यस्माद्धातोः कर्तरि न्युट् प्रत्ययो नंद्या-दिविद्दितः ॥२४॥ घ्वांक्षः काकः स यथा हिवर्षुण्णाति तद्वत् । वस्तुतस्तु अध्वांचविद्ति च्छेदः। सहस्राक्षविद्त्यर्थः । हे मंद स्थिरेत्यर्थः ॥२५-३३॥ परित्रासेन विकंपितान्यंगानि यस्यास्तया

श्रीघरी रू

अ०५४

शीलमस्य तेन पदा चलंतीम् ॥५२॥५३॥ न केवलं मुमुद्दुः पेतुश्चेत्याह । यामिति । यात्रामिषेण इरये स्वलावण्यं समर्पयंतीं यां वीच्य क्षितौ पेतुः सा तान्त्राप्तान् हिया एश्वत तदैवाच्युतं च ददर्शेत्युत्तरेणान्वयः ॥५४॥ चलत्पबकोशतुल्यौ चरणौ चालयंती ॥ ५५ ॥ सुपर्णलक्षणं गरुडध्वजं हरिः सिंहः ॥ ५६ ॥ असहमानानां तेपामाकोशमाह । अहो घिगस्मान् यतोऽस्माकं यशो मोपैईतमिति ॥५७॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कंधे उत्तरार्धे टीकायां त्रिपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ चतुष्पंचाशत्तमे तु जित्वा राज्ञोऽरिपक्षगान् ॥ क्विमणं च विरूप्याथ भैष्म्याः पाणि पदा चलंतीं कलहंसगामिनीं सिंजत्कलानूपुरधामशोभिना ॥ ५२ ॥ विलोक्य वीरा मुमुहुः समागता यशस्विनस्तत्कृतहुच्छयार्दिताः ॥ ५३ ॥ यां वीच्य ते नृपतयस्तदुदारहासत्रीडावलोकहतचेतस उज्झितास्ताः ॥ पेतुः क्षितौ गजरथाश्वगता विमूढा यात्राछलेन हरयेऽर्पयतीं स्वशोभाम् ॥५८॥ सैवं शनैश्रलयती चलपद्मकोशौ प्राप्तिं तदा भगवतः प्रसमीक्षमाणा ॥ उत्सार्य वामकरजैरलकानपांगैः प्राप्तान्हियैक्षत नृपान्दहशेऽच्युतं सा ॥५५॥ तां राजकन्यां रथमारुरुक्षतीं जहार कृष्णो द्विपतां समीक्षताम् ॥ रथं समारोप्य सुपर्णलक्षणं राजन्यचक्रं परिभूय माधवः ॥ ततो ययो रामपुरोगमेः शनैः शृगालमध्यादिव भागहृद्धरिः ॥ ५६ ॥ तं मानिनः स्वाभिभवं यशःक्षयं परे जरासंधवशा न सेहिरे ॥ अहो धिगस्मान्यश आत्तधन्वनां गो-पैर्हतं केसरिणा मृगैरिव ॥ ५७ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधे उत्तराधें रुक्मिणीहरणं नाम त्रिपंचाशत्तमो अधायः ॥५३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति सर्वे सुसंरव्धा वाहानारुह्य दंशिताः ॥ स्वैः स्वैर्वलैः परिक्रांता अन्वीयुर्धृतकार्मुकाः ॥ १ ॥ तानापतत आलोक्य यादवानीकय्-थपाः ॥ तस्थुस्तत्संमुखा राजन्विस्फूर्ज्य स्वधनूंषि ते ॥ २ ॥ अश्वपृष्ठे गजस्कंधे रथोपस्थे च कोविदाः ॥ मुमुचुः शरवर्षाणि मेघा अद्रिष्वपो यथा ॥ ३ ॥ पत्युर्वलं शरासारैश्छन्नं वीच्य सुमध्यमा ॥ सत्रीडमैक्षत्तद्वसत्रं भयविह्वललोचना ॥ ४ ॥ प्रहस्य भगवानाह मास्मभैर्वामलोचने ॥ विनंच्यत्य-धुनैवैतत्तावकैः शात्रवं बलम् ॥ ५ ॥ तेषां तद्विक्रमं वीरा गद्संकर्षणादयः ॥ अमृष्यमाणा नाराचैर्जच्नुईयगजात्रथान् ॥६॥ पेतुः शिरांसि रथि-नामिश्वनां गजिनां भुवि ॥ सकुंडलिकरीटानि सोष्णीषाणि च कोटिशः ॥७॥ हस्ताः सासिगदेष्वासाः करभा ऊरवों ऽघ्रयः ॥ अश्वाश्वतरनागोष्ट्र-खरमर्त्यशिरांसि च ॥ ८ ॥ हन्यमानवलानीका वृष्णिभिर्जयकांक्षिभिः ॥ राजानो विमुखा जग्मुर्जरासंधपुरःसराः ॥९॥ शिशुपालं समभ्येत्य हत-दारमिवातुरम् ॥ नष्टत्विषं गतोत्साहं शुष्यद्वदनम्बवन् ॥१०॥ भो भोः पुरुषशार्द्छ दौर्मनस्यमिदं त्यज ॥ न प्रियाप्रिययो राजन्निष्ठा देहिषु दृश्यते पुरेऽग्रहीत् ॥ १ ॥ इतीति । अहो घिगस्मानित्येवं वदंतः । सुसंरब्धाः क्रोधाविष्टाः । दंशिताः कृतसन्नाहाः। परिक्रांताः परिवृताः । अन्वीयुरन्वधावन् ॥१॥ विस्फूर्ज्यं टंकारियत्वा ॥२॥ परेपां शराणां बाहुल्ये यादवानामचलत्वे दृष्टांतः । मेघा इति ॥ ३ ॥ ऐच्चदैक्षत ॥४॥ मास्मभैः मा भयं कुरु । हे बामलोचने बराक्षि । तावकैस्त्वदीयैः कृत्वा ॥५ ॥ स चासौ विक्रमश्च तम् ॥ ६ ॥ उष्णीपाणि शिरोऽवर्तसवस्त्राणि तत्सिहितानि शिरांसि ॥७॥ करभाः प्रकोष्ठा ऊरुविशेषणं वा ॥८॥९॥ अप्राप्तदारमेव तं हतदारिमवातुरम् ॥ १० ॥ निष्ठा स्थैर्पम् ॥ ११ ॥ कुहको नर्तियता शुचा शोकेनावशुष्यन्मुखं यस्याः रुद्धः कंठो यस्याः । सा च सा च । तथा कातर्येण वैक्कच्येन विस्नं सिता हेममयी माला यस्यास्तया गृहीतौ पादौ यस्य सः ॥३४॥ सञ्मश्रुकेशसहितानि स्थाने स्थानेऽविशिष्टानि इमश्रूणि केशाश्च यथा भवंति तथा । तेनैवासिना प्रवपन्मुंडयन्व्यरूपयिद्धरूपमकरोत् ॥३५॥ तथाभूतं हतप्रायमित्युत्तरवाक्येऽप्यनुपंगः ॥३६॥३७॥ रुक्मणीं सांत्वयति । मैवास्मानिति ॥ ३८ ॥ पुनः कृष्णमाक्षिपति बंधुरिति ॥ ३९ ॥ पुनर्देवीं प्रत्याह । क्षत्रियाणामिति । येन धर्मेण आतरं हन्यात् । ततस्तस्माद्धोरतरोऽतिदारुणो धर्मश्च । अतः कोऽस्माकमपराध इति भावः ॥४०॥ पुनः श्रीकृष्णं प्रत्याह । राज्यस्येति । तथाऽप्यस्माकमेतदनुचितमिति भावः ॥४१॥ पुनर्देवीं प्रत्याह । तवेयमिति । सर्वभृतेषु दुईदामहितानां आतृणामज्ञवन्यद्भद्धं मन्यसे इच्छिस हयं तव विषमा असमीचीना बुद्धः । कृतः । यतस्तदेव सुहदामभद्रमिति । यहा। सर्वभृतेषु दुईदामिप स्वसुहदां मद्रमेव दंडरूपं सुंडनममद्रं यन्यन्यसे तवेयं विषमा बुद्धिति व्ययन्यस्वरुद्धः स्वरुद्धः स्वरुद्धे । कात्र्यविस्नं सितहेममालया गहीतपादः करुणो न्यवर्तत ॥३०॥ चैलेन बदध्वा तमसाधकारिणं सञ्चश्चकेशं प्रवपन्वयस्वयस्य ।

ष्यन्मुखरुद्धकंठया ॥ कातर्यविसंसितहेममालया गृहीतपादः करुणो न्यर्वत ॥३४॥ चैलेन बद्धा तमसाधुकारिणं सश्मश्रुकेशं प्रवपन्व्यरूपयत् ॥ तावन्ममर्दुः परसैन्यमद्भुतं यदुप्रवीरा निल्नीं यथा गजाः ॥ ३५ ॥ इष्णांतिकमुपत्रज्य दृदशुस्तत्र रुक्मिणम् ॥ तथाभूतं हतप्रायं हृष्ट्वा संकर्षणो विभुः ॥ विमुच्य बद्धं करुणो भगवान्कृष्णमत्रवीत् ॥ ३६ ॥ असाध्विदं त्वया कृष्ण कृतमस्मञ्जुगुप्सितम् ॥ वपनं श्मश्रुकेशानां वैरूप्यं सुहृदो वधः ॥ ३७ ॥ मैवास्मान्साध्व्यसूयेथा भ्रातुर्वेरूप्यचितया ॥ सुखदुःखदो न चान्योऽस्ति यतः स्वकृतभुक्पुमान् ॥ ३८ ॥ बधुर्वधार्हदोषोऽपि न वंधोर्वधमर्हति ॥ त्याज्यः स्वेनैव दोषेण हतः किं हन्यते पुनः ॥ ३९ ॥ क्षत्रियाणामयं धर्मः प्रजापतिविनिर्मितः ॥ भ्राताऽपि भ्रातरं हन्याद्येन घोरतरस्ततः ॥ ४० ॥ राज्यस्य भूमेर्वित्तस्य स्त्रियो मानस्य तेजसः ॥ मानिनोऽन्यस्य वा हेतोः श्रीमदांधाः चिपंति हि ॥४१॥ तवेयं विषमा बुद्धिः सर्वभूतेषु दुर्ह्दाम् ॥ यन्मन्यसे सदा भद्रं सुहृदां भ्रद्रमज्ञवत् ॥ ४२ ॥ आत्ममोहो नृणामेष कल्यते देवमायया ॥ सुहृद्दुर्ह्दुदासीन इति देहात्म-मानिनाम् ॥ ४३ ॥ एक एव परो ह्यात्मा सर्वेषामपि देहिनाम् ॥ नानेव गृह्यते मूर्वेर्यथा ज्योतिर्यथा नभः ॥ ४४ ॥ तद्धेतुत्वात्तत्रसिद्धेर्द्रमू-पाणगुणात्मकः ॥ आत्मन्यविद्यया क्लुप्तः संसारयति देहिनम् ॥ ४५ ॥ नात्मनोऽन्येन संयोगो वियोगश्रासतः सति ॥ तद्धेतुत्वात्तत्रसिद्धेर्द्रमू-

अथवा सर्वभृतेषु मध्ये दुईदां शिश्चपालादीनामभद्रं सुहदां भद्रं च यन्मन्यसे तवेयं विपमा बुद्धिः समा न भवति । अज्ञवदज्ञानामिव ॥ ४२ ॥ कुत इत्यत आह । आत्ममोह इति ॥ ४३ ॥ परमार्थमाह । एक एवेति । परः शुद्धः ज्योतिश्रंद्राद्यथोदकेषु । नभो यथा घटादिष्विति ॥ ४४ ॥ कुतस्ति न चंद्रादिवदात्मानमेकं शुद्धं प्रतीमस्तत्राह । देह इति । द्रव्यमिभृतम् । प्राण इंद्रियाण्यध्यात्मम् । गुणशब्देनाधिदैवं तित्रतयात्मकः देहोपाधिना शुद्धो न प्रतीयत इत्यर्थः ॥४५॥ नजु देहसंबंधेनापि संसारे स्ति शुद्धत्वं गतमेव तत्राह । नात्मन इति । हे सित । अन्येनाधिभृतादिनाऽऽत्मनः संयोगवियोगौ न स्तः । कुतः असतः असत्वादन्यस्येत्यर्थः । कुतोऽसन्वं तत्राह । तद्धेतुत्वादिति । तस्यान्यस्य भूतेंद्रियादेः प्रसिद्धेः प्रकाशस्य तद्धेतुत्वादात्महेतुत्वात् । नजु देवैरिधिष्ठितेस्य इंद्रियेस्यो भृतानां प्रतीतिः प्रसिद्धा । भूतप्रतीत्या च तत्प्रसिद्धिनित्मन इत्यत आह । द्रप्रपाभ्यां यथा रवेः प्रकाश्यप्रकाशकत्वेन वर्तमानयोरिप चक्ष्र्रपयोः रवेः सकान्य

शात्प्रसिद्धिरीरिप तैनसत्वाचदभेदश्व तथा भूतेंद्रियादीनां परस्परं सिद्धानामिप चैतन्याधीन एव प्रकाशस्तत्कार्यत्वाच तद्वयितिकेणासत्त्वं चेत्यर्थः। तथा च द्वादशे वच्यति । दीपश्च चक्ष् ह्रपं च ज्योतिषो न पृथक् भवेत् ॥ एवं धीः खानि मात्राश्च न स्युरन्यतमाद्दति । यद्वा । रवेः प्रसिद्धाभ्यां परस्परं प्रसिद्धिर्यथा भवित तद्वदिति ॥ ४६ ॥ देहसंवंधाभावादेव नात्मनो जन्मादयोऽपीति वक्तुं जन्मादीनां देहधभेत्वमाह । जन्मादयस्त्वित । कथं तिर्दे जातोऽहं बालोऽहं बृद्धोऽहिमित्यात्मिन जन्मादिप्रतीतिः देहजन्मादिनैवेति सद्दशंतमाह । कलानामिवेति । इंदोः कलानामेव जन्मादयो नैवेदोर्यथा तद्वत् । यथा च कलानाशादेव कुह्रमावास्या इंदुश्चय उच्यते । तद्वदस्यात्मनो देहनाशादेव मृतिव्यवहार इत्यर्थः ॥४७॥ नन्वात्मनो देहादिसंवंधाभावे कथं भोक्तभोग्यभोगप्रतीतिरित्याशंक्य स्वप्नदृष्टातेन समर्थयति । यथा शयान इति आत्मानं भोकारं विषयान् भोग्यान्कलं भोगमसत्यप्यर्थेऽनुश्चंके तथाऽत्रुधः संसारं प्राप्नोति ॥ ४८ ॥ आत्मानं शोन

पाभ्यां यथा रवेः ॥ ४६ ॥ जन्मादयस्तु देहस्य विक्रिया नात्मनः कचित् ॥ कलानामिव नैवेंदोर्मृतिर्द्धस्य कुहूरिव ॥ ४७ ॥ यथा रायान आत्मानं विषयान्फलमेव च ॥ अनुभुंकेऽप्यस्त्ययें तथाऽऽप्नोत्यबुधो भवम् ॥ ४८ ॥ तस्मादज्ञानजं शोकमात्मशोपिवमोहनम् ॥ तत्त्वज्ञानेन निर्हृत्य स्वस्था भव शुचिस्मिते ॥ ४९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं भगवता तन्वी रामेण प्रतिवोधिता ॥ वैमनस्यं परित्यज्य मनो बुद्धचा समादधे ॥ ५० ॥ प्राणा-वशेष उत्सृष्टो द्विड्भिर्हतवलप्रभः ॥ स्मरन्विरूपकरणं वितथात्ममनोरथः ॥ ५१ ॥ अहत्वा दुर्मितं कृष्णमप्रत्यूद्ध यवीयसीम् ॥ कुंडिनं न प्रवेच्या-मित्युक्त्वा तत्रावसद्भुषा ॥ ५२ ॥ भगवानभीष्मकस्रुतामेवं निर्जित्य भूमिपान् ॥ पुरमानोय विधिवदुपयेमे कुरूद्धह ॥ ५३ ॥ तदा महोत्सवो नृणां यदुप्यां गृहे गृहे ॥ अभूदनन्यभावानां कृष्णे यदुपतौ नृप ॥ ५४ ॥ नरा नार्यश्च सुदिताः प्रमृष्टमणिकुंडलाः ॥ पारिवर्हमुपाजहुर्वरयोश्चित्रवा-ससोः ॥५५॥ सा वृष्णिपुर्युत्तभितेंद्रकेतुभिविचित्रमाल्यांबररत्नतोरणैः ॥ वभौ प्रतिद्वार्युपक्लक्षमंगलैरापूर्णकृम्भागुरुप्वरीपकैः ॥५६॥ सिक्तमार्गा मदन्युद्धिराहृत्तपेष्ठभूभुजाम् ॥ गजैर्द्वाः परामृष्टरंभापूगोपशोभिता ॥ ५७ ॥ कुरुस्ंजयक्षेत्रयविर्भद्यदुकुन्तयः ॥ मिथो सुमुदिरे तिस्मनसंभ्रमात्परिधावताम् ॥५८॥ रुक्मिण्याहरणं श्रुत्वा गीयमानं ततस्ततः ॥ राजानो राजकन्याश्च वभूवुर्भृशिविंरमताः ॥ ५९ ॥ द्वारकायामभूद्राजनमहान्यादः पुरौकसाम् ॥ रुक्मिण्याहरणं श्रुत्वा रीययानं ततस्ततः ॥ राजानो राजकन्याश्च वभूवुर्भृशिवंरमताः ॥ ५९ ॥ द्वारकायामभूद्राजनमहान्योदः पुरौकसाम् ॥ रिक्मिण्याहरणं श्रुत्वा रीययोपतं द्वा कृष्णं श्रियः पतिम् ॥ ६० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्वधे उत्तराधे रुक्मिण्युद्धाहोत्सवे

पयित विमोहयित चेति तथा तम् । निर्हत्यापाकृत्य ॥४९॥ समादधे समाहितमकरोत् ॥ ५० ॥ किवमणस्त्वेवं श्रुतवतो नाज्ञानं निष्ट्चिमिति दर्शयन्नाह । प्राणावशेप इति ॥ ५१ ॥ अहत्वा अज्ञात्वाऽदुर्मितिमिति च सत्योऽर्थः । अप्रत्यूह्यानावर्त्य । अप्रतिबुध्येति तु सत्यम् । यवीयसीं स्वसारम् । यत्र विरूपितस्तत्रैवावसत् । तत्र च भोजकटं नाम पुरमभवत् ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ वरयोर्वरवष्वोः । पारिवर्हं देयमुपस्करम् ॥५५॥ उत्तिमिति हिंद्रकेतुभिध्वं जिवस्ति । उपवल्कक्षानि संग्रलानि लाजांद्वरपुष्पप्रकरादीनि तैः ॥ ५६ ॥ आहृताः प्रष्टा मूम्रजस्तेषां गजैः परामृष्टा उच्छिता रंभाश्व पूराम्थ तैरूपशोभिता । यद्वा । तैरेव गजैः परामृष्टा संस्पृष्टा संभाश्व तैरूपशोभिता ॥५०॥ संभ्रमादीत्सुक्यात्परिधावतां वंधूनां मध्ये मिथः समेत्य मुदं प्रापुः ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥

श्रीघरी

अ०५४

इति श्रीमद्भागवते दशमस्कंघोत्तरार्धे टीकायां चतुःपंचाशत्तमोऽघ्यायः ॥५४॥ पंचपंचाशत्तमे तु प्रद्युम्नोऽजनि कृष्णतः ॥ शंवरेण हृतः सोऽथ हत्वा तं कांतयाऽगमत् ॥१॥ प्रद्यम्नहानिलामाद्यैः शंबराहरणादिना ॥ कुडंबिनामपत्यादिसुखदुःखमसूसुचत् ॥२॥ जांबवत्यादिविवाहेम्यः प्रागेव प्रद्युम्नजन्म ततो विवाहास्ततः शंबरागारात्प्रद्यम्नप्रत्यागमनं अतः पुत्रकथनप्रस्तावेऽि प्रथमं प्रद्य-म्नस्य जातमात्रस्य शंबरेण हरणं निरूप्यते । प्रत्यागमनं त्त्रकालीनमपि कथापर्यवसानायात्रोक्तमिति । वासुदेवाधिष्ठितचित्तप्रमृवत्वाद्वासुदेवांशः सृष्टिहेतुत्वाच । देहोपपत्तये देहप्राप्तये ॥१॥ अमवमोऽन्यूनः ॥२॥ स प्रसिद्धः कामशत्रुः शंबरस्तमात्मनः शत्रुं विदित्वा हृत्वा समुद्रे प्रास्य प्रक्षिप्य गृहमगादिति ॥३॥ निर्जगार गिलितवान् ॥ ४ ॥ स्विधितिना शिक्षकया। अवद्यन्तवान चतुःपंचाशत्तमो अध्यायः ॥ ५४ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना ॥ देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत ॥ १ ॥ स एव जातो वैदर्भ्यां कृष्णवीर्यसमुद्भवः ॥ प्रद्यम्न इति विख्यातः सर्वतो अनवमः पितुः ॥२॥ तं शंबरः कामरूपी हत्वा तोकमनिर्दशम् ॥ स विदित्वा अ त्मनः शत्रुं प्रास्योदन्वत्यगाद्गृहम् ॥ ३ ॥ तं निर्जगार बलवान्मीनः सोऽप्यपरैः सह ॥ धृतो जालेन महता गृहीतो मत्स्यजीविभिः ॥ ४ ॥ तं शंबराय कैवर्ता उपाजहरूपायनम् ॥ सूदा महानसं नीत्वाऽवद्यन्स्विधितिनाऽद्भूतम् ॥ ५॥ दृष्ट्वा तदुदरे बालं मायावत्यै न्यवेदयन् ॥ नारदोऽकथ-यत्सर्वं तस्याः शंकितचेतसः ॥ बालस्य तत्त्वमुत्पतिं मत्स्योदरिनवेशनम् ॥ ६ ॥ सा च कामस्य वै पत्नी रितर्नाम यशस्विनी ॥ पत्युर्निर्दग्धदेहस्य देहोत्पत्तिं प्रतीक्षती ॥ ७ ॥ निरूपिता शंबरेण सा सूपौदनसाधने ॥ कामदेवं शिशुं बुद्ध्वा चक्रे स्नेहं तदार्थ्भके ॥ ८ ॥ नातिदीघेंण कालेन स कार्ष्णी रूढयौवनः ॥ जनयामास नारीणां वीचंतीनां च विभ्रमम् ॥ ९ ॥ सा तं पतिं पद्मदलायतेक्षणं प्रलंबबाहुं नरलोक्सुन्दरम् ॥ सत्रोडहासोच-भितभवेशती प्रीत्योपतस्थे रतिरंग सौरतैः ॥ १० ॥ तामाह भगवान्कािष्णमीतस्ते मतिरन्यथा ॥ मातृभावमतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा ॥११॥ रतिरुवाच ॥ भवात्रारायणसुतः शंबरेणाहृतो गृहात् ॥ अहं तेऽधिकृता पत्नी रतिः कामो भवान्प्रभो ॥१२॥ एष त्वाऽनिर्दशं सिंधाविक्षपच्छंब-रोऽसुरः ॥ मत्स्योऽत्रसीचदुदरादिह प्राप्तो भवान्त्रभो ॥१३॥ तिममं जिह दुर्धर्षं दुर्जयं रात्रुमात्मनः ॥ मायारातिवदं त्वं च मायाभिमोंहनादिभिः ॥ १४ ॥ परिशोचित ते माता कुररीव गतप्रजा ॥ पुत्रस्नेहाकुला दीना विवत्सा गौरिवातुरा ॥१५॥ प्रभाष्यैवं ददौ विद्यां प्रद्युम्नाय महात्मने ॥ मायावती महामायां सर्वमायाविनाशिनीम् ॥ १६ ॥ स च शंबरमभ्येत्य संयुगाय समाह्वयत् ॥ अविषद्यैस्तमाचेपैः क्षिपन्संजनयन्किलम् ॥ १७ ॥ सोऽधिचिस्रो दुर्वचोभिः पदाऽऽहत इवोरगः ॥ निश्चकाम गदापाणिरमर्षाचाम्रलोचनः ॥१८॥ गदामाविध्य तरसा प्रद्यम्नाय महात्मने ॥ प्रक्षिप्य वद्यन्खंडितवंतः ॥५॥ तत्त्वं कामोऽयं तव भर्तेति । उत्पत्ति श्रीकृष्णाद्धिकमण्याम्रत्पन्न इति ॥ ६ ॥ यशस्विनी पतित्रता । भर्तेदेहप्राप्ति प्रतीक्षमाणा ॥ ७ ॥ तं शिशुं कामदेवं बृद्ध्वा विज्ञाय ॥८॥ विश्रमं संमोहम् ॥९॥ अंग हे राजन् । सौरतर्भावैरुपतस्थेऽमजत् ॥ १० ॥ ११ ॥ अधिकृता पत्नीत्यत्र हेतुः । रतिरहं भवान्काम इति ॥ १२ ॥ १३ ॥ दुर्जयत्वे हेतुः । मायाशतिविद-मिति । कथं तर्हि हंतव्यस्तत्राह । मायामिरति ॥१४॥ न चात्र विरुंधः कार्य इत्याह । परिशोचित रोदितीत्यर्थः ॥१५-१८॥ वजस्य निष्पेषे निर्धाते यथा निष्ठुरस्तीत्रो नादो मवित तथाभृतं

नाढं व्यनदत् । सामान्यविषयतया व्याप्यव्यापकत्वमोदनं पाकं पचतीतिवत् । अतिनिष्ठगं नादमकरोदित्यर्थः ॥१९॥२०॥ वैद्वायस आकाशे स्थितः ॥२१॥ सत्त्वात्मिकां सत्त्वगुणमयीं प्रायुं-क्तेत्युत्तरस्यानुपंगः ॥ २२ ॥ ता मायाः व्यथमयद्वचनाशयत् ॥२३॥ ताम्राणि वमश्रणि यस्मिस्तत् । ओजसा बलेन ॥ २४ ॥ २५ ॥ विद्युता सह बलाहको मेघ इव ॥२६॥२७॥ नीलाश्र वकाश्च येऽलकास्त एवालयस्तैः हीता लिजता ॥२८॥ श्रीकृष्णो न भवतीत्यवधार्य स्त्रीपु रत्नं श्रेष्ठा रतिस्तत्सहितम् ॥ २९ ॥ ३० ॥ सुतं स्मरंत्याह । को न्वयमिति । नरवैद्र्यः पुरुपश्रेष्ठः व्यनदन्नादं वज्रनिष्पेषिनष्टुरम् ॥ १९ ॥ तामापतंतीं भगवान्त्रद्यम्नो गदया गदाम् ॥ अपास्य शत्रवे कृद्धः प्राहिणोत्स्वगदां नृप ॥ २० ॥ स च मायां समाश्रित्य दैतेयीं यमदर्शितास् ॥ मुमुचेऽस्त्रमयं वर्षं काष्णीं वैहायसोऽसुरः ॥ २१ ॥ वाध्यमानोऽस्त्रवर्षेण रौक्मिणेयो महारथः ॥ सत्त्वात्मिकां महाविद्यां सर्वमायोपमर्दिनीम् ॥ २२ ॥ ततो गौह्यकगांधर्वपेशाचोरगराचसीः ॥ प्रायुंक्त शतशो दैत्यः कार्ष्णिर्व्यधमयत्म ताः ॥२३॥ निशातमः सिमुद्यम्य सिकरीटं सकुण्डलम् ॥ शंबरस्य शिरः कायात्ताम्रश्मश्वोजसाऽहरत् ॥२४॥ आकीर्यमाणो दिविजैः स्तुवद्भिः कुसुमोत्करैः ॥ भार्ययाऽम्बर-चारिण्या पुरं नीतो विहायसा ॥ २५ ॥ अंतःपुरवरं राजँब्बलनाशतसंकुलम् ॥ विवेश पत्न्या गगनादिद्युतेव वलाहकः ॥ २६ ॥ तं दृष्टा जल-दश्यामं पीतकौशेयवाससम् ॥ प्रतंबवाहुं ताम्राचं सुस्मितं रुचिराननम् ॥ २७ ॥ स्वतंकृतमुखांभोजं नीलवकालकालिभिः ॥ कृष्णं मत्वा स्त्रियो हीता निलिल्युस्तत्र तत्र ह ॥ २८ ॥ अवधार्य शनैरीषद्वैलक्षण्येन योषितः ॥ उपजग्मुः प्रमुदिताः सस्त्रीरत्नं सुविस्मिताः ॥ २९ ॥ अथ तत्रासि-तापांगी वैदर्भी वल्गुभाषिणी ॥ अस्मरत्स्वसुतं नष्टं रनेहम्नुतपयोधरा ॥ ३० ॥ को न्वयं नरवैद्र्यः कस्य वा कमलेक्षणः ॥ भृतः कया वा जठरे केयं लब्धा त्वनेन वा ॥ ३१ ॥ मम चाप्यात्मजो नष्टो नीतो यः सूतिकागृहात् ॥ एतत्त्व्यवयोरूपो यदि जीवति कुत्रचित् ॥ ३२ ॥ कथं त्वनेन सम्प्राप्तं सारूप्यं शार्क्तधन्वनः ॥ आकृत्या वयवैर्गत्या स्वरहासावलोकनैः ॥३३॥ स एव वा अवेत्र्नं यो मे गर्भे धृतोऽर्भकः ॥ अमुष्मिन्प्रीतिरिधका वामः स्फुरति मे भुजः ॥ ३४ ॥ एवं मीमांसमानायां वैदर्भ्यां देवकीसुतः ॥ देवक्यानकदुन्दुभ्योमुत्तमश्लोक आगमत् ॥ ३५ ॥ विज्ञातार्थोऽपि भगवांरतृष्णीमास जनार्दनः ॥ नारदो अकथयत्सर्वं शम्बराहरणादिकम् ॥ ३६ ॥ तच्छुत्वा महदाश्चर्यं कृष्णांतःपुरयोषितः ॥ अभ्यनन्दन्वहूनव्दान्नष्टं मृतिमवागतम् ॥३७॥ देवकीं वसुदेवश्च कृष्णरामौ तथा स्त्रियः॥दम्पती तौ परिष्वज्य रुक्षिमणी च ययुर्मुदम् ॥३८॥ नष्टं प्रद्यम्नमायातमाकण्यं द्वार-कौकसः ॥ अहो मृत इवायातो बालो दिष्ट्येति हाबुवन् ॥ ३९ ॥ यं वै मुहुः पितृसरूपनिजेशभावास्तन्मातरो यदभजत्रहरूढभावाः ॥ नित्रं न ॥३१॥ तेन तुल्यं वयो रूपं च यस्य स भवेदिति ॥ ३२ ॥ तस्य स्वपुत्रत्वं संभावयंत्याह । कथं त्विति ॥ ३३ ॥ तदेवाधिकं संभावयति । स एवेति ॥ ३४ ॥ देवक्यानकदुंदुम्यां देवक्या-नकदुंदुभिम्यामित्यर्थः ॥३५-३९॥ अतिसौंदर्येण प्रद्युम्नं वर्णयति । यमिति । पिता श्रीकृष्णस्तत्सरूपे तत्सदृशे प्रद्युम्ने निज आत्मीय ईशो भर्तेति भावो भावना यासां तास्तन्मातरः कृष्णपत्नयो-

श्रीवती

Walsta

# 116611

ऽिष रहिस निरुद्धभाषाः सत्यो यमभजिमिति यसम खलु चित्रम् । कथं सित । समरे समर्थमाणत्वेनैव श्लोभके कामेऽिच्चविषये सित किंच रमास्पदं श्रीकृष्णस्तस्य विशंशीमृतिस्तस्य विवे प्रतिविवे पुत्रे तदा किं नु वक्तन्यमन्यनार्थो मेजिरित ॥ ४० ॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कंघे उत्तरार्धे टीकायां पञ्चपञ्चाशत्तमोऽष्यायः ॥ ५५ ॥ षट्पञ्चाशत्तमे मिथ्याऽभियोगे मिणमाहरत् ॥ कन्यां जांववतः प्राप कृष्णः सत्राजितस्ततः ॥१॥ पुत्रादिकामसौक्यस्य निष्ठामुक्तवाऽतिचञ्चलाम् ॥ अर्थस्यानर्थतामाह स्यमंतहरणादिना ॥२॥ सत्यमामाजांववत्योविवाहप्रस्तावाय स्यमंतकाख्यानमाह । सत्राजित इति । सत्राजित इत्यकारांतः वविच्च तकारांतोऽप्यन्वयानुसारेण द्रष्टन्यः। कृतापराधस्तन्छांतये स्वयमेवोद्यमं कृत्वा मिणना सह प्रादादिति ॥१॥२॥ भक्तस्य सत्राजितः। सर्यः स्वाम्यिष सखेवासीदित्यर्थः । स च तुष्टस्तस्मै स्यमंतकं नाम मिण प्रादात् । प्रीतः स्निग्धः ॥ ३ ॥ नोपलक्षितः सत्राजितोऽसावित्यविज्ञाता ॥४॥ दीव्यते क्रीडते सूर्योऽयमिति शिङ्कताः संतः

तत्वलु रमास्पदिवंबिवंबे कामे समरेऽिक्षविषये किमुतान्यनार्यः ॥ ४० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कंधे प्रद्युम्नोत्पत्तिनिरूपणं नाम पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ श्रीश्चक उवाच ॥ सत्राजितः स्वतनयां कृष्णाय कृतिकिल्विषः ॥ स्यमंतकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान् ॥ १ ॥ राजोवाच ॥ सत्राजितः किमकरोद्बद्धन्कृष्णस्य किल्विषम् ॥ स्यमंतकः कृतस्तस्य क्रमाहत्ता सुता हरेः ॥ २ ॥ श्रीश्चक उवाच ॥ आसीत्सत्राज्ञितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा॥ प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात्सूर्यस्तुष्टः स्यमंतकम् ॥३॥ स तं विश्वन्मणिं कंठे भ्राजमानो यथा रिवः ॥ प्रविष्टो द्वारकां राजंस्तेजसा नोपलितः ॥ ४ ॥ तं विलोक्य जना दूरात्तेजसा मुष्टदृष्टयः ॥ दीव्यतेऽन्तेर्भगवते शशंसुः सूर्यशिक्षताः ॥ ५ ॥ नारायण नमस्तेऽस्तु शक्क्षचक्रगदाधर ॥ दामोदरारविंदान्त गोविन्द यहुनन्दन् ॥ ६ ॥ एष आयाति सिवता त्वां दिहन्तुर्जगत्तते ॥ मुष्णनगभस्तिचकेण नृणां चन्नूषि तिग्मगुः ॥७॥ नन्विन्वच्लंति ते मार्गं त्रिलोक्यां विश्वधर्षभाः ॥ ज्ञात्वाऽद्य गूढं यदुषु द्रष्टुं त्वां यात्यजः प्रभो ॥ ८ ॥ श्रीश्चक उवाच ॥ निशाम्य वालवचनं प्रहस्यांश्चजलोचनः ॥ प्राह नासौ रिवर्देवः सत्राजिनमणिना ज्वलन् ॥ ९ ॥ सत्राजितस्वगृहं श्रीमत्कृतकौतुकमङ्गलम् ॥ प्रविश्य देवसदने मणिं विप्रनर्यवेशयत् ॥ १० ॥ दिने दिने स्वर्णभारानष्टौ स सृजित प्रभो ॥ दुर्भिक्षमार्यरिष्टानि सर्पाधिव्याधयोऽश्चभाः ॥ न संति मायिनस्तत्र यत्रास्तेऽभ्यवितो मणिः ॥ ११ ॥ स याचितो मणिं कापि यदुराजाय शौरिणा ॥ नैवार्थकामुकः प्रादाद्याञ्चभङ्गमतक्वयन् ॥ १२ ॥ तमेकदा मणिं

कथयामासुरिति ॥५॥ सर्यं नमस्कारार्थमागतं कल्पयित्वोद्रिक्तभक्तीनां संबोधनानि नारायणेत्यादीनि ॥६॥ गभस्तिचक्रेण रिम्नजालेन सुष्णन्प्रतिष्टनन् । तिग्मास्तीच्णा गावो रक्ष्मयो यस्य सः ॥ ७ ॥ न चेदमध्यमानिमत्यादुः । निवति । अन्विच्छंति मृगयते । अजः सर्यः ॥ ८ ॥ बालानामज्ञानां वचनम् । ज्वलन् विद्योतमानः ॥९॥ कृतानि कौतुकेनोत्सवेन मङ्गलानि यस्मि-स्तत् । विप्रैः कृत्वा ॥१०॥ भारप्रमाणं च । चतुर्मिवीहिभिर्गुजं गुष्ठानपञ्चपणं पणान् ॥ अष्टौ घरणमष्टौ च कर्षं तांश्वतुरः पलम् ॥ तुलां पलशतं प्राहुर्भारः स्याद्विशतिस्तुला इति । मारीनामा-कालमृत्युः । अरिष्टमभद्रम् । अशुभा दुःखहेतवः ॥१२॥ क्वापि कदाचित् । अनेन भगवत्यसमर्यं स्वयमग्रभोजिनः सर्वानिष्टनिवर्तकमप्यनिष्टहेतुरेव भवतीति सचितम् ॥१२॥ तदेव दर्शयतु-

माह । तमेकदेति । प्रतिमुच्य बद्ध्वा । प्रसेनः सत्राजिद्भाता ॥१३॥ आच्छिय आकृष्य गृहीत्वा ॥१४॥१५॥ अजपन्तुपांगु अवोचन् ॥१६-२२॥ क्रव्यार्थे आमिषार्थे ॥२३॥ अष्टाविशाहं अष्ट च विशितिश्वाहानि दिनानि यस्मिस्तद्ष्टाविशाहम् । विशितिशब्दे तिलोप आर्थः । वजस्य निष्पेपो निर्धातस्तद्भत्वर्थिनिष्टुरैः ॥२४॥ श्रीकृष्णस्य मुष्टीनां विनिष्पातिशव्दै विलोप आर्थः । वजस्य निष्पेपो निर्धातस्तद्भत्वर्थिनिष्टुरैः ॥२४॥ श्रीकृष्णस्य मुष्टीनां विनिष्पातिशव्दै विलोप आर्थः । वजस्य निष्पेपो निर्धातस्तद्भत्वर्थाह् । जाने इति । सर्वभृतानां यः प्राणस्तत्र यदोजः सहो बलंच इदियहद्वन्यदेहवलानि तत्सर्वे त्वमित्यहं जाने । कथं तथा त्वमत आह । विष्णुमित्यादि ॥२६॥ पुराणत्वे हेतः । त्वं हीति । स्रष्टा निमित्तम् । यच सदुपादानम् । अतः पुराणम् । प्रभविष्णुत्वे हेतः ।

कंठे प्रतिमुच्य महाप्रभम् ।। प्रसेनो हयमारुह्य मृगयां व्यचरद्वने ॥१३॥ प्रसेनं सहयं हत्वा मणिमाच्छिय केमरी ॥ गिरिं विशन जांववता निहतो मणिमिन्छता ॥ १४ ॥ सोऽपि चक्रे कुमारस्य मणि कीडनकं बिले ॥ अपश्यन् भातरं भाता सत्राजित्पर्यतप्यत ॥ १५ ॥ प्रायः कृष्णेन निहतो मणिश्रीवो वनं गतः ॥ श्राता ममेति तच्छुत्वा कर्णे कर्णे अपन् जनाः ॥१६॥ भगवाँस्तदुपश्रत्य दुर्यशो लिप्तमात्मनि ॥ मार्षं प्रसेनपदवीमन्वपद्यत नागरै: ॥१७॥ हतं प्रसेनमश्वं च वीच्य केंसरिणा वने ॥ तं चाद्रिपृष्ठे निहतमृचेण दृहशुर्जनाः ॥ १८ ॥ ऋपराजविलं भीममंधेन तमसावृतम् ॥ एको विवेश भगवानवस्थाप्य बहिः प्रजाः ॥ १९ ॥ तत्र दृष्ट्रा मणिश्रेष्ठं बालकीडनकं कृतम् ॥ हर्तुं कृतमितस्तिसन्नवतस्थे अर्भकांतिके ॥ २० ॥ तमपूर्वं नरं दृष्टा धात्री चुक्रोश भीतवत् ॥ तच्छुत्वा अभ्यद्रवत्कुद्धो जांववान्विलनां वरः ॥ २१ ॥ स वै भगवता तेन युयधे स्वामिना अञ्चनः ॥ पुरुषं प्राकृतं मत्वा कुपितो नानुभाववित् ॥ २२ ॥ इन्द्रयुद्धं सुतुमुलमुभयोर्विजिगीषतोः ॥ आयुधाशमद्रुमैदोंभिः ऋव्यार्थे श्येनयोरिव ॥ २३ ॥ आसीत्तदष्टाविंशाहमितरेतरमुष्टिभिः ॥ वज्रनिष्परुषेरविश्रममहर्निशम् ॥ २४ ॥ कृष्णमुष्टिविनिष्पातिनिष्पष्टांगोरुवंधनः ॥ श्रीणसत्त्वः स्विन्न-गात्रस्तमाहातीव विस्मितः ॥ २५ ॥ जाने त्वां सर्वभूतानां प्राण ओजः सहो बलम् ॥ विष्णुं पुराणपुरुषं प्रभविष्णुमधीश्वरम् ॥ २६ ॥ त्वं हि विश्वसजां सृष्टा सुज्यानामपि यच सत् ॥ कालः कलयतामीशः पर आत्मा तथाऽऽत्मनाम् ॥ २७ ॥ यस्येषदुत्कलितरोषकटाक्षमोचौर्वत्मीदिश-त्त्रभितनकतिमिंगिलोऽिधः ॥ सेतः कृतः स्वयश उज्ज्वलिता च लंका रचःशिरांसि भवि पेतुरिषुचतानि ॥ २८ ॥ इति विज्ञातविज्ञानमृत्राजा-नमच्यतः ॥ व्याजहार महाराज भगवान्देवकीसुतः ॥ २९ ॥ अभिसृश्यारविंदाक्षः पाणिना शंकरेण तम् ॥ कृपया पर्या भक्तं प्रेमगंभीरया गिरा

काल इति । अधीश्वरस्त्वमप्यत एवेत्याह।ईशः पर इति । न च तटस्थ इत्याह । आत्मनामात्मेति ॥२०॥ यत एवंभूतोऽतो ममेष्टदैवतं रघुनाथ एव त्विमत्याह।यस्येति।ईपदुत्कलित उद्दीपितो यो रोपस्तेन ये कटाक्षमोक्षास्तैः क्षुभिता नका ग्राहास्तिमिंगिला महामत्स्याश्च यस्मिन् सोऽव्धिर्वत्मे मार्गमादिशद् चवांस्तथाऽपितस्मिन् येन त्वया स्वयश एव सेतुः कृतः।उज्ज्वलिता चद्ग्वा। यस्येषुभिः क्षितानि छिन्नानि रक्षसो दशग्रीवस्य सिरांसि भ्रुवि पेतुः। स एव त्विमिति जाते ॥२८॥ इति विज्ञातं विज्ञानं येन तम्। विज्ञानशब्दः करणसाधनः कर्मसाधनो वा। ऋक्षराजंत्रत्यु-

श्रीधरी

अ०५६

1.56

क्तवान् ॥२९॥३०॥ वयं बहवो बिलद्वारं प्राप्तास्तत्र मिथ्याभिशापमग्रुना मणिना प्रमुजन् प्रमार्ण्डमहमंतर्विलिमिह प्राप्त इत्यर्थः ॥ ३१ ॥ सह मणिना समर्पयामास ॥३२–३४॥ श्रीकृष्ण-प्राप्तये चंद्रभागां नाम दुर्गामभजन् ॥३५॥ स च कृष्णस्तेषां प्रादुर्वभृव । आसव इति पाठे असव इन्द्रियाणि तेषां प्रेष्ठ इत्यर्थः । कदा । देव्या उपस्थानात् तया तान्त्रित आदिष्टा दत्ता या आशीः कृष्णं द्रस्यथेति तया सहैव ॥३६॥ लोके जनाः कथंचिनमृतं वंधुं पुनरागतग्रुपलमंते । तद्वदुपलम्य सर्वे जातमहोत्सवा आसिनिति ॥३७॥३८॥ पाष्मनाऽऽपराधेनानुतष्यमानः ॥३९॥ अद्येद्यम् । आत्मनो रजोमलमपराधमिति ॥४०॥ कि कृत्वा कस्मिनकृते इत्यर्थः । साधु भद्रम् । अदीघेदर्शनमविचारकं माम् । जुद्रं कृपणं मृदं मंदमितम् ॥ ४१ ॥ एवं ष्यायन्नुपायं

॥ ३०॥ मणिहेतोरिह प्राप्ता वयमृक्षपते बिलम् ॥ मिथ्याऽभिशापं प्रमुजन्नात्मनो मणिनाऽमुना ॥ ३१ ॥ इत्युक्तः स्वां दुहितरं कन्यां जांबवर्ती मुदा ॥ अईणार्थं समणिना कृष्णायोपजहार ह ॥ ३२ ॥ अदृष्टा निर्गमं शौरेः प्रविष्टस्य बिलं जनाः ॥ प्रतीच्य द्वादशाहानि दुःखिताः स्वपुरं ययुः ॥ ३३ ॥ निशम्य देवकी देवी रुक्मिण्यानकदुंदुभिः ॥ सुहृदो ज्ञातयोऽशोचन्बिलात्कृष्णमनिर्गतम् ॥ ३४ ॥ सत्राजितं शपंतस्ते दुःखिता द्वारकोकसः ॥ उपतस्थुर्महामायां दुर्गां कृष्णोपलब्धये ॥ ३५ ॥ तेषां तु देव्युपस्थानात्प्रत्यादिष्टाऽऽशिषा स च ॥ प्रादुर्बभूव सिद्धार्थः सदारो हर्ष-यन्हरिः ॥ ३६ ॥ उपलभ्य हृषीकेशं मृतं पुनरिवागतम् ॥ सह पत्न्या मणिग्रीवं सर्वे जातमहोत्सवाः ॥ ३७ ॥ सत्राजितं समाहूय सभायां राज-सिन्नधी ॥ प्राप्तिं चाख्याय भगवान्मणिं तस्मै न्यवेदयत् ॥ ३८ ॥ स चातित्रीडितो रत्नं गृहीत्वा वाङ्मुखस्ततः ॥ अनुतप्यमानो भवनमगमत्स्वेन पाप्पना ॥ ३९ ॥ सोऽनुध्यायंस्तदेवाघं बलविद्रग्रहाकुलः ॥ कथं मृजाम्यात्मरजः प्रसीदेद्वाऽच्युतः कथेम् ॥ ४० ॥ किं कृत्वा साधु मह्यं स्यान्न शपेद्वा जनो यथा ॥ अदीर्घदर्शनं चुद्रं मूढं द्रविणलोलुपम् ॥ ४१ ॥ दास्ये दुहितरं तस्मै स्त्रीरत्नं रत्नमेव च ॥ उपायोऽयं समीचीनस्तस्य शांतिर्न चान्यथा ॥ ४२ ॥ एवं व्यवसितो बुद्धचा सत्राजित्स्वस्तां शुभाम् ॥ मणिं च स्वयमुद्यम्य कृष्णायोपजहार ह ॥ ४३ ॥ तां सत्यभामां भगवानुपयेमे यथाविधि ॥ बहुभिर्याचितां शीलरूपौदार्यगुणान्विताम् ॥ ४४ ॥ भगवानाह न मणि प्रतीच्छामो वयं नृप ॥ तवास्तां देवभक्तस्य वयं च फलभागिनः ॥ ४५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधें स्यमंतकोपाख्याने षट्पञ्चाशत्तमो अधायः ॥ ५६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ विज्ञातार्थोऽपि गोविंदो दग्धानाकण्यं पांडवान ॥ कुंतीं च कुल्यकरणे सहरामो ययौ कुरून् ॥ १ ॥ भीष्मं कृपं सविदुरं गांधारीं द्रोण-

निश्चिनोति । दास्य इति । स्नीरत्नं दुहितरं ताबद्दास्यामि तदनंतरं पारिवर्दत्वेन रत्नमपीति ॥४२॥४३॥ बहुभिः कृतवर्मादिभिः ॥४४॥ मणि न प्रतीच्छामो न स्वीकुर्मः। देवः सूर्यस्तद्धक्त-स्येति कटाक्षः । फलभागिन इति । तबापुत्रत्वास्वदीयं घनमस्माकमेवेति गूढोऽभिप्रायः ॥४५॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्वे उत्तरार्घे टीकायां षट्पंचाशत्तमोऽध्यायः ॥५६॥ सप्तपञ्चाशत्तमे तु पुनः शतघनोर्वघे ॥ प्राप्तं स्म दुर्यशोऽमाष्टिं कृष्णोऽक्रराहृतान्मणेः ॥१॥ अकृरमुररीकृत्य मणेः पात्रमथाच्युतः ॥ उपामंत्र्य तमेकांते सरामोऽगाद्गजाह्वयम् ॥२॥ सत्राजितः श्रीकृष्णाज्ञासंग-

फलं व्यक्तीकर्तुमाइ । विज्ञातार्थोऽपीति । पांडवा विलद्वारेण जतुगृहान्निर्गता इत्येवं विज्ञातोऽथों येन सः । कुन्तीं च दम्धामाकर्ण्य । कुन्यकरणे कुरोचितसंव्यवहारार्थम् ॥१॥ अन्येपां तहाहदुः-खाभावाद्भीष्मादीन्सङ्गम्येत्युक्तम् ॥२॥३॥ नतु जीवन्सत्राजित्कथं मणि दास्पति तत्रोचतुः । योऽस्पम्यमिति । आतरं प्रसेनं मृतं कस्पान्नान्वियात्रानुगच्छेत् । स्रियतामित्यर्थः ॥ ४ ॥ ५ ॥ जिम्मवान् जगाम ॥६-११॥ हेलनं प्रतिकूलम् । वृजिनमपराधम् ॥१२॥ अपीतो मृतः । सप्तद्शसंख्याकान् संयुगान् ॥१३॥१४॥ तौ रामकृष्णावेकमेव तत्त्वमित्यभिष्ठेत्याह । य इदियति ।

मेव च ॥ तुल्यदु:खौ च संगम्य हा कप्टमिति होचतुः ॥२॥ लब्धैतदंतरं राजन् शतध्वानमूचतुः॥ अक्रकृतवर्माणौ मणिः कस्मात्र गृह्यते ॥ ३ ॥ योऽस्मभ्यं संप्रतिश्रत्य कन्यारत्नं विगर्ह्य नः ॥ कृष्णायादात्र सत्राजितकस्मादुभातरमन्वियात् ॥ ४ ॥ एवं भिन्नमतिस्ताभ्यां सत्राजितमसत्तमः ॥ शयानमवधी हो भारत पापः श्रीणजी वितः ॥५॥ स्त्रीणां विक्रोशमानानां कंदंतीनामनाथवत् ॥ हत्वा पशुन्सो निकवन्मणिमादाय जिमवान् ॥६॥ सत्यभामा च पितरं हतं वीच्य शुचाऽर्पिता ॥ व्यलपत्तात तातेति हा हताऽस्मीति मुह्यती ॥ ७ ॥ तैलद्रोण्यां मृतं प्रास्य जगाम गजसाह्वयम ॥ कृष्णाय विदितार्थाय तप्ता ऽऽच्ख्यौ पितुर्वधम् ॥ ८॥ तदाकण्यैश्वरौ राजन्ननुसृत्य नृलोकताम् ॥ अहो नः परमं कष्टमित्यसाचौ विलेपतुः ॥ ९ ॥ आगत्य भगवांस्तस्मात्सभार्यः साम्रजः पुरम् ॥ शतधन्वानमारेभे हंतुं हर्तुं मणिं ततः ॥ १० ॥ सोऽपि कृष्णोद्यमं ज्ञात्वा भीतः प्राणपरीप्सया ॥ साहाय्ये कृतवर्माणमयाचत स चाववीत् ॥ ११ ॥ नाहमीश्वरयोः कुर्यां हेलनं रामकृष्णयोः ॥ को चु चेमाय कल्पेत तयोर्चृजिनमाचरच् ॥ १२ ॥ कंसः सहानुगोऽपीतो यद्द्रेपात्त्याजितः श्रिया ॥ जरासंधः सप्तदश संयुगान्विरथो गतः ॥१३॥ प्रत्याख्यातः स चाक्ररं पार्षणिप्राहमयाचत ॥ सोऽ-प्याह को विरुद्ध चेत विद्वानीश्वरयोर्बलम् ॥ १४ ॥ य इदं लीलया विश्वं सुजत्यवति हंति च ॥ चेष्टां विश्वसूजो यस्य न विदुमों हिताजया ॥१५॥ यः सप्तहायनः शैलमुत्पाट्येकेन पाणिना ॥ दधार लीलया बाल उच्छिलीं प्रमिवार्भकः ॥ १६ ॥ नमस्तस्मै भगवते कृष्णायाद्भतकर्मणे ॥ अनंता-यादिभूताय क्टस्थायात्मने नमः ॥ १७ ॥ प्रत्याख्यातः स तेनापि शतधन्वा महामणिस् ॥ तस्मिन्न्यस्याश्वमारुह्य शतयोजनगं ययो ॥ १८ ॥ गरुडध्वजमारुह्य रथं रामजनार्दनौ ॥ अन्वयातां महावेगैरस्वै राजन्गुरुद्रुहम् ॥ १९ ॥ मिथिलायामुपवने विसृज्य पतितं हयम् ॥ पद्भवामधावत्सं-त्रस्तः कृष्णो अपन्वद्रवद्रुषा ॥ २० ॥ पदातेर्भगवांस्तस्य पदातिस्तिग्यनेमिना ॥ चक्रेण शिर उत्कृत्य वाससोर्व्यचिनोन्मणिम् ॥ २१ ॥ अलब्धम-णिरागत्य कृष्ण आहाप्रजांतिकम् ॥ वृथा हतः शतधनुर्भणिस्तत्र न विद्यते ॥२२॥ तत आह वलो नुनं स मणिः शतधन्वना ॥ कस्मिश्चित्पुरुपे अजया मायया । मोहिताजयेति संधिरार्षः ॥१५-१७॥ अन्तर्यामिकृष्णनियुक्तस्तस्मिन्नकृरे मणि न्यस्य ययावपलायत ॥ १८ ॥ गुरुः श्रशुरस्तद्धन्तारम् ॥ १९ ॥ शतयोजनमात्रगानित्वा-त्ततः परं गन्तुमशक्तस्तत्र पतितः । तं हयं विसुज्य ॥ २० ॥ व्यचिनोन्मृगयामास । अक्रूरे मणिरस्तीति सर्वज्ञतया विदित्वाऽपि रामवंचनाय तथा कृतवानिति मावः ॥ २१ ॥ २२ ॥

श्रीधरो

370419

11901

to a war the

अन्वेषान्विच्छ ॥ २३ ॥ सर्वज्ञस्यैवं विचेष्टितं मद्वंचनायेति मत्वा गृहमन्युराह । अहमिति ॥ २४ ॥ २५ ॥ कितिचित्समाः संवत्सरान् । प्रासंगिकमाह । तत इति ॥ २६ ॥ सत्यभामामप्यवंच-यदिति सचयन्नाह । केशव इति ॥ २७ ॥ वंघोः सत्राजितः । सांपरायिकाः पारलोकिक्यः ॥ २८ ॥ व्यूषतुर्द्वारकायाः सकाशान्ववापि पलायितौ प्रयोजकौ मणिहरणे शतधन्वनः प्रवर्तकौ । तत्राक्रूरः कृष्णानुमतेनैव गतः कृतवर्मा तु भक्तपच्चातप्राक्तव्यभयादिवोपेक्षित इति गम्यते । कथमन्यथा सर्वज्ञेश्वरवचनं तयोः संभवतीति ॥२९॥ तदेवं वाराणस्यां दानपतिसमाख्यया मणिहस्तेऽक्रूरे रूक्मवेदिकैर्महाध्वरैर्यज्ञमाने निवसति पुन श्रीकृष्णेनैव प्रस्थापितोऽक्रूर इति कर्णे कर्णे जपित जने सत्यभामारामादीनामप्यविश्वासे जनसंग्रहायाक्रूरं समाहृय साचेषं श्रीकृष्णः प्राह । इदं च भगवन्मतं संगोप्य केचन ऋषयोऽन्यत्कारणमक्रूरानयने वर्णयंति । तद्यशश्चितं दुष्यितुमनुवदन्ति । अक्रूरे प्रोषित इति ॥ ३० ॥ दृष्यिति इतीति । अंग हे राजन् । श्रीकृष्णमाहात्म्यं विस्मृत्येति ।

न्यस्तस्तमन्वेष पुरं त्रज ॥२३॥ अहं विदेहिमिच्छामि द्रष्टुं प्रियतमं मम ॥ इत्युक्त्वा मिथिछां राजिन्ववेश यदुनंदनः ॥२४॥ तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय मैथिछः प्रीतमानसः ॥ अर्ह्यामास विधिवदर्हणीयं समर्हणैः ॥२५॥ जवास तस्यां कितिचिन्मिथिछायां समा विभुः ॥ मानितः प्रीतियुक्तेन जनकेन महात्मना ॥ ततोऽशिक्षद्भदां काछे धार्तराष्ट्रः सुयोधनः ॥२६॥ केशवो द्वारकामेत्य निधनं शतधन्वनः ॥ अप्राप्तिं च मणेः प्राह प्रियायाः प्रियक्रिद्धाः ॥ २७ ॥ ततः स कारयामास क्रियां बन्धोर्हतस्य व ॥ साकं सुहिद्गर्भगवान्या याः स्युः सांपरायिकाः ॥२८॥ अकृरः कृतवर्मा च श्रुत्वा शतधनोर्वधम् ॥ व्यूषतुर्भयवित्रस्तौ द्वारकायाः प्रयोजकौ ॥२९॥ अकृरे प्रोपितेऽशिद्यान्यासन्य द्वारकौकसाम् ॥ शारीरा मानसास्तापा मुहुर्देविकमौतिकाः ॥ ३० ॥ इत्यंगोपदिशंत्येके विस्मृत्य प्रागुदाहतम् ॥ मुनिवासनिवासे किं घटेतारिष्टदर्शनम् ॥३१॥ देवेऽवर्षति काशीशः श्वफलकायागताय व ॥ स्वसुतां गांदिनीं प्रादाचतोऽवर्षत्सम काशिषु ॥३२॥ तत्सुतस्तत्प्रभावोऽसावकूरो यत्र यत्र ह ॥ देवोऽभिवर्षते तत्र नोपतापा न मारिकाः ॥ ३३ ॥ इति यद्भवनः श्रुत्वा नैतावदिह कारणम् ॥ इति मत्वा समानाय्य प्राहाकूरं जनार्दनः ॥ ३४ ॥ पूजियत्वाऽभिभाष्येनं कथियत्वा प्रियाः कथाः ॥ विज्ञातासिल्विचज्ञः समयमान उवाच ह ॥ ३५ ॥ ननु दानपते न्यस्तस्त्वय्यास्ते शतधन्वना ॥ स्यमंतको मणिः श्रीमान्विदितः पूर्वमेव नः ॥ ३६ ॥ सत्राजितोऽनपत्यत्वाद्गुक्कीयुर्दुहितः स्रताः ॥ दायं निनीयापः पिंडान्विमुच्यर्णं च शेषितम् ॥३७॥ तथाऽपि दुर्धरस्त्वन्यैस्त्वय्यास्तां

तदेवाह । ग्रुनिवासनिवास इति । ग्रुनीनां वासो यस्मिन्स श्रीकृष्णस्तस्य निवासे सत्यकरापगममात्रेणारिष्टदर्शनं कि घटेत । तदिच्छां विना न घटेतेत्यर्थः ॥ ३१ ॥ पुनस्तन्मतमेवानुवर्णयित । देव इति । काशिषु देशेषु देवे मघवत्यवर्षति सित् ॥३२॥ ३३ ॥ इत्येवंभृतमकृरमिहमप्रतिपादनपरं वृद्धानां वाक्यं श्रुत्वा सत्यमेवं तथाऽप्येतावदेव कारणं न भवति । किंतु मणेरप्यपमम इति मत्वेत्येतदंतं परमतम् ॥ ३४ ॥ विज्ञातमिखलं येन स चासावतएव चित्तज्ञश्च । अयं भावः । महाभागवतस्यास्य मया दत्तेऽपि मणावपेक्षा नास्त्येव यस्मादाहृतो मणिना सहैवागत इति ज्ञात्वेति ॥ ३५ ॥ वतः किमत आह । सत्राजित इति । अपः पिंडांश्च निनीय दन्ता ऋणं च विग्रुच्यापाकृत्य शेषितमविशिष्टं दायं दुव्वितः सत्यभामायाः स्रुता गृह्वीयुरिति शास्त्रम्। तथा च स्मरंति ।

पत्नी दुद्दितरश्चैव पितरी आतरस्तथा ॥ तत्सुता गोत्रजा बंधुशिष्यसत्रक्षचारिण इति ॥ ३७ ॥ अग्रजोऽपि न प्रत्येति न विश्वमितीति ॥ ३८ ॥ नास्तीति न वक्तव्यम् । यतोऽव्युच्छिन्नाः संतता मखा वर्तत इति ॥ ३९ ॥ आलब्ध उक्तो हृदि स्पृष्ट इति वा ॥ ४० ॥ रजो मिध्याभिशापं संमृज्य । अन्यैर्दुर्धर इत्यादिमिषेण प्रीत्या भयस्तस्मै प्रत्यपितवानिति ॥ ४१ ॥ दुष्कीर्ति तन्मूलं दुरितं चेति ॥४२॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कंधे उत्तरार्धे टीकायां सप्तपंचाशत्तमोऽध्यायः । ५७ ॥ अष्टपंचाशत्तमे तु कृष्णः पंच करेऽग्रहीत् ॥ कालिंदीं मित्रविंदां च सत्यां भद्रां च लच्म-णाम् ॥१॥ कालिदीं निजलाभाय तपः परम्रपेयुपीम् ॥ पिणेष्यनित्रयावासमिद्रप्रस्थमथागमत् ॥ २ ॥ प्रतीतात्रष्टानपि द्वपदगहे पुनः स<sup>र्व</sup>र्देष्टान् । युयुघानः सात्यिकः ॥ १ ॥ प्राणाः इंद्रियाणि सुत्रते मणिः ॥ किंतु मामग्रजः सम्यङ्न प्रत्येति मणि प्रति ॥३८॥ दर्शयस्व महाभाग बंधूनां शांतिमावह ॥ अन्युच्छिन्ना मखास्ते उद्य वर्तन्ते रुक्म-वेदयः ॥ ३९ ॥ एवं सामभिरालन्धः अफल्कतनयो मणिम् ॥ आदाय वाससा छत्रं ददौ सूर्यसमप्रभम् ॥ ४० ॥ स्यमंतकं दर्शयित्वा ज्ञातिभ्यो रज आत्मनः ॥ विमृज्य मणिना भूयस्तस्मै प्रत्यर्पयत्त्रभुः ॥ ४१ ॥ यस्त्वेतद्भगवत ईश्वरस्य विष्णोवींर्यां चृजिनहरं सुमंगलं च ॥ आख्यानं पठित शृणोत्यनुस्मरेद्वा दुष्कीर्ति दुरितमपोह्य याति शांतिम् ॥४२॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधे उत्तराधें स्यमंतकोपाल्याने सप्तपंचा-शत्तमो अध्यायः ॥ ५७ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एकदा पांडवान्द्रष्टुं प्रतीतान्पुरुषोत्तमः ॥ इन्द्रप्रस्थं गतः श्रीमान्युयुधानादिभिर्वृतः ॥ १॥ दृष्टा तमागतं पार्था मुक्कंदमिक्छेश्वरम् ॥ उत्तस्थुर्युगपद्वीराः प्राणा मुख्यिमवागतम् ॥ २ ॥ परिष्वज्याज्यतं वीरा अंगसंगहतैनसः ॥ सानुरागिस्मतं वक्त्रं वीद्य तस्य मुदं ययः ॥ ३ ॥ यधिष्ठिरस्य भीमस्य कृत्वा पादाभिवंदनम् ॥ फाल्गुनं परिरभ्याथ यमाभ्यां चाभिवंदितः ॥ ४ ॥ परमासन आसीनं कृष्णा कृष्णमनिंदिता ॥ नवोढा त्रीडिता किंचिच्छनैरेत्याभ्यवंदत ॥५॥ तथैव सात्यिकः पार्थैः पूजितश्चाभिवंदितः ॥ निषसादासने उन्ये च पूजिताः पूर्य-पासत ॥ ६ ॥ पृथां समागत्य कृताभिवादनस्तया अतिहार्दार्द्रहशा अभिरंभितः ॥ आपृष्टवांस्तां कुशलं सहस्तुषां पितृष्वसारं परिपृष्टवांधवः ॥ ७ ॥ तमाह प्रेमवैक्कव्यरुद्धकंठाऽश्रुलोचना ॥ स्मरंती तान्बहूनक्केशान्क्केशापायात्मदर्शनम् ॥ ८ ॥ तदैव कुशलं नोऽभूत्मनाथास्ते कृता वयम् ॥ ज्ञातीन्नः स्मरता कृष्ण आता मे प्रेषितस्त्वया ॥ ९ ॥ न तेऽस्ति स्वपरआंतिर्विश्वस्य सुहृदात्मनः ॥ तथापि स्मरतां शश्वत्करेशान्हंसि हृदि स्थितः ॥१०॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ किं न आचरितं श्रेयो न वेदाहमधीश्वर ॥ योगेश्वराणां दुर्दशों यन्नो दृष्टः कुमेधसाम् ॥ ११ ॥ इति वै वार्षिकान्मासान्राज्ञा

मुख्यं पंचवृत्ति प्राणमिन ॥२॥ ३ ॥ ज्येष्ठयोः प्रणामं कृत्वा समेनालिंगितः कनिष्ठाभ्यामित्रवंदितो बभुव ॥ ४ ॥ कृष्णा द्रौपदी । बहुभार्या सत्यिप निंदारहिता । पार्थेनेवमिवरमृद्धा परिणीता ॥ ५ ॥ ६ ॥ अतिहार्देन स्नेहेनार्द्रे सजले दशौ यस्यास्तया परिष्वक्तः । तथा परिपृष्टा बांधवा यस्य सः ॥७॥ प्रेम्णा वैक्कव्यं तेन रुद्धः कंठो यस्याः । क्लेशापाये आत्मिन दर्शनं यस्य तम् । भजतां क्लेशापायाय आत्मानं दर्शयतीति वा ॥ ८ ॥ ज्ञातीन्वंधृत् नोऽस्मान् यदा आताऽक्रूरः प्रेपितः ॥९॥ ज्ञातीनिति वचनात्माप्तं मोहं वार्यती स्तौति । न तेऽस्तीति । तत्र हेतुः । विश्वस्येति ।

श्रीघरी

304/

सुहु आस्मा च तस्य । हंसि नाशयसि ॥१०॥ कुमैधसां विषयासक्तिचत्तानां दृष्टोऽसि ॥११॥ सुखमवसदिति शेषः । सुखमस्यर्थित इति वा क्रियासमाप्तिः ॥१२॥ कालिंदीदर्शनप्रसंगमाह एकदेति । अचयाः सायका ययोम्तौ तूणौ इषुधी ।। १३ ।। १४ ।। १५ ।। राज्ञे युधिष्ठिराय । मेध्यान्कर्मार्हान्। बीभन्सुरर्जुनः ।। १६ ।। १७ ।। सख्या श्रीकृष्णेन ।।१८-२०।। अयं मां काम-येदित्याशंकायामाह नान्यमिति ॥ २१ ॥ २२ ॥ आदावेव तिहृद्रान् ॥ २३ ॥ प्रसंगात्तत्कालीनं चित्रतांतरमाह । यदैवेति । पार्थेपेदैव संदिष्टो विज्ञापितः श्रीकृष्णस्तदैव तेषां विश्वकर्मणा देव-सो अभयर्थितः सुखम् ॥ जनयन्नयनानंदिमंद्रप्रस्थौकसां विभुः ॥ १२ ॥ एकदा रथमारुह्य विजयो वानरध्वजम् ॥ गांडीवं धनुरादाय तूणौ चाक्षय-सायकौ ॥ १३ ॥ साकं कृष्णेन सन्नद्धो विहर्तुं गहनं वनम् ॥ बहुव्यालमृगाकीर्णं प्राविशत्परवीरहा ॥ १४ ॥ तत्राविध्यच्छरैव्यांब्रान्सूकरान्महि-पान्रुक्त ॥ शरभान्गवयान्खङ्गान्हरिणान् शशशह्मकान् ॥ १५ ॥ तान्निन्युः किंकरा राज्ञे मेध्यान्पर्वण्युपागते ॥ तृट्परीतः परिश्रांतो बीभरप्तर्य-मुनामगात् ॥ १६ ॥ तत्रोपस्पृश्य विशदं पीत्वा वारि महारथौ ॥ कृष्णौ ददर्शतुः कन्यां चरंतीं चारुदर्शनाम् ॥ १७ ॥ तामासाद्य वरारोहां सुद्धिजां रुचिराननाम् ॥ ॥ पप्रच्छ प्रेषितः सख्या फाल्गुनः प्रमदोत्तमाम् ॥१८॥ का त्वं कस्यासि सुश्रोणि कुतोऽसि किं चिकीर्षसि ॥ मन्ये त्वां पतिमिच्छंतीं सबँ कथय शोभने ॥ १९ ॥ कालिंद्यवाच ॥ अहं देवस्य सवितुर्द्वहिता पतिमिच्छती ॥ विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता ॥ २०॥ नान्यं पतिं वृणे वीर तसृते श्रीनिकेतनम् ॥ तुष्यतां मे स भगवान्मुकुन्दो अनाथसंश्रयः ॥२१॥ कालिंदीति समाख्याता वसामि यमुना-जले ॥ निर्मिते भवने पित्रा यावदच्युतदर्शनम् ॥ २२ ॥ तथा अवदद्गडाकेशो वासुदेवाय सो अपि ताम् ॥ रथमारोप्य तद्विद्वान्धर्मराजमुपागमत् ॥ २३ ॥ यदैव कृष्णः संदिष्टः पार्थानां परमाद्भतम् ॥ कारयामास नगरं विचित्रं विश्वकर्मणा ॥ २४ ॥ भगवांस्तत्र निवसन्स्वानां प्रियचिकीर्षया ॥ अमये खांडवं दातुमर्जनस्यास सारिधः ॥ २५ ॥ सोऽग्निस्तुष्टो धनुरदाद्धयाद् श्वेतात्रथं नृप ॥ अर्जुनायाक्षयौ तूणौ चर्म चाभेद्यमिस्निभिः ॥२६॥ मयश्च मोचितो बह्नेः सभां सख्या उपाहरत् ॥ यस्मिन्दुर्योधनस्यासीज्ञुलस्थलदृशिश्रमः ॥ २७ ॥ स तेन समनुज्ञातः सुहृद्भिश्चानुमोदितः ॥ आययौ द्वारकां भूयः सात्यिकप्रमुखैर्युतः ॥ २८ ॥ अथोपयेमे कालिंदीं सुपुण्यत्र्वंत्र ऊजिते ॥ वितन्वन्परमानंदं स्वानां परममंगलम् ॥ २९ ॥ विंदानु-विंदावावंत्यो दुर्योधनवशानुगौ ॥ स्वयंवरे स्वभगिनीं कृष्णे सक्तां न्यषेधताम् ॥ ३० ॥ राजाधिदेव्यास्तनयां मित्रविंदां पितृष्वसुः ॥ प्रसह्य हतवान्कृष्णो राजत्राज्ञां प्रपश्यताम् ॥ ३१ ॥ नग्नजिन्नाम कौशल्य आसीद्राजाऽतिधार्मिकः ॥ तस्य सत्याऽभवत्कन्या देवी नाग्नजिती नृप शिल्पिना नगरं कारयामास ॥ २४ ॥ किंच । मगवानिरितशयैश्वयंगुणवानप्यर्जनस्य घनुरादिलाभाय सारिथरास । खांडवं नामेंद्रस्य वनम् ॥ २५ ॥ अश्वयावश्वयसायकौ ॥२६॥ खांडवदाह-कादह्रेः । सख्ये अर्जुनाय । यस्मिकिति सामान्यतो निर्देशः । यस्यामित्यर्थः । जलस्थलयोर्दशेर्दध्रेमः । यद्वा । जले स्थलवत् दक् दृष्टिर्यस्मिस्तज्जलस्थलदक् तस्मिन् भ्रम आसीदिति ॥२७॥२८॥

पदशा

सुपुण्यऋतुः ऋक्षं च यस्मिन् ॥२९॥ पंचमं मित्रविदाविवाहमाहुः । विदानुविदाविति ह्राभ्याम् । आवंत्याववंत्यराजानौ ॥३०॥३१॥ पष्टमाह । नग्नजिदिति । काँशन्योऽयोध्यापतिस्तस्य सत्या नाम कन्याऽभवदासीत् । देवी कांतिमती । नाग्नजितीति पितृनाम्ना प्रसिद्धेत्यर्थः ॥३२॥ वीरस्य गंधमपि न सहंति इति तथा तान् । खलान् दुर्वृत्तान् ॥३३॥ वृषान् जयित यस्तेन लभ्याम् ॥३४॥ प्रतिनंदितस्तं प्रतिनंदितवान् । श्रीकृष्णेन वा स प्रतिनंदितः ॥ ३५-३९ ॥ हे नरेंद्र ! राजन्यवंधोः चित्रयस्य । शुन्कदा द्रव्यादिप्रदाः ॥४०॥ गुणानामेकमेव घाम स्थानं तथाभृतस्य

॥ ३२ ॥ न तां शेकुर्नुपा बोद्धमजित्वा सप्त गोवृषान् ॥ तीच्णशृङ्गान्सुदुर्धर्षान्वीरगंधासहान्खळान् ॥ ३३ ॥ तां श्रत्वा वृपजिल्लभ्यां भगवानसात्व-तां पतिः ॥ जगाम कौशल्यपुरं सैन्येन महता वृतः ॥ ३४ ॥ स कोशलपतिः प्रीतः प्रत्यथानासनादिभिः ॥ अईणेनापि गुरुणा पूजयन्प्रतिनंदितः ॥ ३५ ॥ वरं विलोक्याभिमतं समागतं नरेंद्रकन्या चकमे रमापतिम् ॥ भूयादयं मे पतिराशिषोऽमलाः करोतु सत्या यदि मे घृतो ब्रतेः ॥ ३६ ॥ यत्पादपंकजरजः शिरसा बिभर्ति श्रीरब्जजः सगिरिशः सहलोकपालैः ॥ लीलातनुः स्वकृतसेतुपरीप्सयेशः काले दथत्स भगवानमम केन तुष्येत ॥ ३७ ॥ अर्चितं पुनिरित्याह नारायण जगत्पते ॥ आत्मानंदेन पूर्णस्य करवाणि किमल्पकः ॥ ३८ ॥ श्रीशुक इवाच ॥ तमाह भगवान हृष्टः कृतासनपरिग्रहः ॥ मेघगंभीरया वाचा सस्मितं कुरुनंदन ॥ ३९ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ नरेंद्र याच्जा कविभिर्विगर्हिता राजन्यवंधोर्निजधर्मवर्तिनः॥ तथापि याचे तव सौहदेच्छया कन्यां त्वदीयां न हि शुल्कदा वयम ॥ ४० ॥ राजोवाच ॥ कोऽन्यस्तेऽभ्यधिको नाथ कन्यावर इहेप्सितः ॥ ग्रणै-कथाम्नो यस्यांगे श्रीर्वसत्यनपायिनी ॥ ४१ ॥ किं त्वस्माभिः कृतः पूर्वं समयः सात्वतर्षभ ॥ पुंसां वीर्यपरीक्षार्थं कन्यावरपरीप्सया ॥४२॥ सप्तेते गोवृषा वीर दुर्दांता दुरवग्रहाः ॥ एतेर्भग्नाः सुबहवो भिन्नगात्रा नृपात्मजाः ॥ ४३ ॥ यदि मे निगृहीताः स्युस्तवयैव यदुनंदन ॥ वरो भवान-भिमतो दृहितुमें श्रियः पते ॥ ४४ ॥ एवं समयमाकर्ण बद्ध्वा परिकरं प्रभुः ॥ आत्मानं सप्तथा कृत्वा न्यगृह्णाल्लीलयैव तान् ॥ ४५ ॥ वद्ध्वा तान्दामिभः शौरिईतदर्पान्हतौजसः ॥ व्यक्षिल्छीलया बद्धान्बालो दारुमयान्यथा ॥ ४६ ॥ ततः प्रीतः सुतां राजा ददौ कृष्णाय विस्पितः ॥ तां प्रत्यगुह्णाद्भगवान्विधिवत्सदृशी प्रभुः ॥ ४७ ॥ राजपत्न्यश्च दुहितुः कृष्णं छद्ध्वा प्रियं पतिम् ॥ छेभिरे परमानंदं जातश्च परमोत्सवः ॥ ४८ ॥ शंखभैर्यानका नेदुर्गीतवाद्यद्विजाशिषः ॥ नरा नार्यः प्रमुदिताः सुवासःसगळंकृताः ॥ ४९ ॥ दशधेनुसहस्राणि परिवर्हमदाद्विभुः ॥ युवतीनां त्रिसाहस्रं निष्कश्रीवसुवाससाम् ॥ ५० ॥ नव नागसहस्राणि नागाच्छतगुणात्रथान् ॥ रथाच्छतगुणानश्रानश्राच्छतगुणानश्रान् ॥ ५१ ॥ दंपती यस्य तवांगे ॥४१॥४२॥ दुर्दाता अशिक्षिताः । दुरवग्रहा अपरायत्ताः । कुतस्तदाह । एतैरिति ! भन्ना भंगं प्रापिताः ॥ ४३ ॥ यद्यामे गोष्ट्रपा निगृहीता दमिता नाथिता इति यावत् ॥४४॥ एतान्यो निगृह्याति तस्य कन्येति समयः कृतस्तम् । सप्तथा कृत्येति बह्वीनां योषितां संपूर्ण एवाहं संभोगयोग्यः स्यामिति सत्यां प्रत्यसापतन्यप्रदर्शनार्थमात्मनः सप्तथाकरणम् ॥ ४५-४९ ॥

श्रीघरी

अ०५८

1197.1

निष्कग्रीवाश्व ताः सुवाससश्च तासां युवतीनां च दासीनाम् ॥५०॥ नागान्नागेभ्यः शतगुणान्नव लक्षाणि । रथाद्रथेभ्यः शतगुणान्नव कोटीः। अश्वादश्वेभ्यः शतगुणान्नव पद्मानि ॥५१॥५२॥ यद्-भिगोंषृषेश भग्नवीर्या अपि सुदुर्मपी असहनशीला रुख्य: ॥५३॥ अस्यतः क्षिपतः प्रयुंजानानिति यावत् ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ सप्तमं विवाहमाह । श्रुतिकीर्तिर्नाम या पितृष्वसा तस्याः सुतां भद्रां नाम कैकेथीं तहेशजाम् ॥५६॥ अष्टमं विवाहमाह । सुतां चेति । एक एव स श्रीकृष्णो लच्मणां जहार ॥५७॥ तस्य निरोधोऽन्तःपुरं तस्मात् ॥५८॥ मैष्मी जांबवती भामा सत्या भद्रा च लच्मणा ।। कालिंदी मित्रविंदा चेत्यष्टी पट्टमहास्त्रियः ॥१॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कंधे उत्तरार्धे टीकायामष्टपश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५८॥ ऊनपष्टितमे भौमं हत्वा तेनाहृता हरिः ॥ कन्याः सहस्रशः प्राप पारिजातं दिवोऽहरत् ॥१॥ परिणीय ततन्ताभिन्तन्मनोरथपूरणैः ॥ आत्मारामोऽप्यसौ रेमे तद्गृहेषु गृहस्थवत् ॥२॥ येन ताः स्त्रियो निरुद्धाः स भौमः । चकाराद्येन कारणेन रथमारोप्य महत्या सेनया वृतौ ॥ स्नेहपक्किन्नहृदयो यापयामास कोशलः ॥ ५२ ॥ श्रुत्वैतद्वुरुधुर्भूपा नयंतं पथि कन्यकाम् ॥ भग्नवीर्याः सुदुर्मर्पा यदुभिर्मोवृषेः पुरा ॥ ५३ ॥ तानस्यतः शरवातान्वंधुपियकृदर्जनः ॥ गांडीवी कालयामास सिंहः चुद्रमृगानिव ॥ ५४ ॥ पारिवर्हमुपागृह्य द्वार-कामेत्य सत्यया ॥ रेमे यद्नामृषभो भगवान्देवकीसुतः ॥५५॥ श्रुतकीर्तेः सुतां भद्रामुपयेमे पितृष्वसुः ॥ कैकेयीं श्रातृभिर्दत्तां कृष्णः संतर्दनादिभिः ॥ ५६ ॥ सुतां च मद्राधिपतेर्रुचमणां लक्षणैर्युताम् ॥ स्वयंवरे जहारैकः स सुपर्णः सुधामिव ॥ ५७ ॥ अन्याश्चैवंविधा भार्याः कृष्णस्यासन्सहस्र-शः ॥ भौमं हत्वा तन्निरोधादाहताश्चारुदर्शनाः ॥ ५८ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधे उत्तरार्धे अष्टमहिष्युद्राहो नामाष्ट्रपंत्राशत्तमोऽ-ध्यायः ॥५८॥ राजोवाच ॥ यथा हतो भगवता भौमो येन च ताः स्त्रियः ॥ निरुद्धा एतदाचच्व विक्रमं शार्क्वधन्वनः ॥ १ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इन्द्रेण हृतञ्ज्ञेण हृतकुण्डलबंधुना ॥ हृतामराद्रिस्थानेन ज्ञापितो भौमचेष्टितम् ॥ सभायों गरुडारूढः प्राग्ज्योतिषपुरं ययौ ॥२॥ गिरिदुर्गैः शस्त्र-दुर्गैर्जलाग्न्यनिलदुर्गमम् ॥ मुरपाशायुतैर्घो रेहढैः सर्वत आवृतम् ॥ ३ ॥ गदया निर्विभेदाद्रीन् शस्त्रदुर्गाणि सायकैः ॥ चक्रेणाग्नि जलं वायुं मुरपाशांस्तथा असेना ॥ ४ ॥ शंखनादेन यंत्राणि हृदयानि मनस्विनाम् ॥ प्राकारं गदया गुर्व्या निर्विभेद गदाधरः ॥ ५ ॥ पाञ्चजन्यध्वनि श्रुत्वा युगाताशनिभीषणम् ॥ मुरः शयान उत्तस्थौ दैत्यः पंचशिरा जलात् ॥ ६ ॥ त्रिशूलमुद्यम्य सुदुर्निरीक्षणो युगान्तसूर्यानलरोविरुल्बणः ॥ हतस्तदाचचवेति ॥ १ ॥ इन्द्रेण भौमविचेष्टितं ज्ञापितं सन्प्राग्ज्योतिषपुरं भौमनगरं ययावित्यन्वयः । किंभृतेन । हतं छत्रं यस्य तेन । लोकपालप्रधानत्वादिद्रस्य वरुणच्छत्रहरणेऽपि तस्यैव मानभंग इति । तथोक्तम् । हते कुंडले यस्याः सा अदितिबंधुमाता यस्य तेन । हतममराद्रौ स्थानं मणिपर्वतलक्षणं यस्य तेन । सत्यभामाया गृहे भगवंतमिद्र आगत्य विज्ञापितवाँस्तदा तस्याः कौतुकाय तथा भार्यया सह ययाविति । यद्वा। त्वदनुक्त्यैव त्वत्पुत्रं हनिष्यामीति इतिहासोक्तं भृम्यै वरं दत्तं सत्यं कर्तुं सत्यभामाया भृम्यंशत्वात्तया सह ययौ । यद्वा। नारदानीतपारिजातै-ककुसुमे रुक्मिण्ये दत्ते सति कृपितां सत्यभामां सांत्वयता तुभ्यं पारिजातमेव दास्यामीति श्रीकृष्णेन प्रतिश्रुतमिति इरिवंशे प्रसिद्धं तदर्थं तां नीतवानिति ॥ २ ॥ गरुडेन याने कारणस् । ांगरिदुर्गैरित्यादि । तैरुपरुश्चितम् । जलाम्यनिलैश्च सर्वतो वर्तमानैर्दुर्गमम् ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ युगांताशने धर्वनिवद्भीपणम् । परिखाया जलात् ॥ ६ ॥ ७ ॥ आविष्य आतोन्य । स महास्राद ॥९३॥

इत्यन्वयः ॥ ८ ॥ तस्मै श्रीकृष्णाय गदां व्यम्रंचत व्यक्षिपत् ॥९॥१०॥ इंद्रतेजसा वज्रेण । प्रतिक्रियया हेतुमृतया अमर्पजुषः ॥ ११ ॥ पीठं पीठनामानम् । निरमित्ररगमन् ॥१२॥१३॥ कृत्तानि शीर्षादीनि येपां तान् ॥१४॥ शतद्नीं शक्तिविशेषाम् ॥१५॥ विचित्रा वाजाः पत्राणि येपां तैर्याणैनिकृता बाहव ऊरवः कंघरा विग्रहा देहाश्र यस्मिस्तत्। तर्ह्येव तं यदा विव्यधुस्त-प्रसंखिलोकीमिव पञ्चभिर्मुखेरभ्यद्रवत्तार्च्यमुतं यथोरगः ॥ ७ ॥ आविध्य शूलं तरसा गरुत्मते निरस्य वक्त्रैर्व्यनदत्स पंचिमः ॥ सरोदसीसर्वदि-शोऽम्बरं महानापूरयत्रंडकटाहमावृणोत् ॥ ८॥ तदाऽपतद्वै त्रिशिखं गरुत्मते हरिः शराभ्यामभिनित्त्रधोजसा ॥ सुखेषु तं चापि शरैरताडयत्तस्मे गदां सोऽपि रुपा व्यमुञ्चत ॥ ९ ॥ तामापतंतीं गदया गदां मुधे गदायजो निर्विभिदे सहस्रधा ॥ उद्यम्य वाह्नभिधावतोऽजितः शिरांसि चक्रेण जहार लीलया ॥ १० ॥ व्ययुः पपातांभिस कृत्तशीर्षो निकृत्तशृंगोऽद्रिरिवेंद्रतेजसा ॥ तस्यात्मजाः सप्त पितुर्वधातुराः प्रतिक्रियामपंजुपः समुद्यताः ॥ ११ ॥ ताम्रो उन्तरिक्षः श्रवणो विभावसुर्वसुर्नभस्वानरुणश्च सप्तमः ॥ पीठं पुरस्कृत्य चमूपतिं सृधे भौमप्रयुक्ता निरगन्धृतायुधाः ॥ १२ ॥ प्रायुं-जतासाद्य शरानसोनगदाः शक्त्यृष्टिशूलान्यजिते रुषोल्वणाः ॥ तच्छस्रकृटं भगवान्स्वमार्गणैरमोववीयस्तिलश्रश्चकर्त ह ॥ १३ ॥ तान्पीठमुख्यान-नयद्यमालयं निकृतशीर्षोरुभु जांत्रिवर्मणः ॥ स्वानीकपानच्युतचकसायकैस्तथा निरस्तान्नरको धरासुतः ॥ १४ ॥ निरीद्दय दुर्मर्पण आस्रवन्मदेर्गजैः पयोधिप्रभवैनिराक्रमत् ॥ दृष्ट्वा सभार्यं गरुडोपरि स्थितं सूर्योपरिष्टात्सतिडिद्धनं यथा ॥ कृष्णं स तस्मै व्यसृजच्छतःनीं योधाश्च सर्वे युगपत्स्म वि-व्यधः ॥ १५ ॥ तद्भौमसैन्यं भगवानगदाप्रजो विचित्रवाजैर्निशितैः शिलीमुखैः ॥ निकृतवाहूरुशिरोध्रविष्रहं चकार तहींव हताश्वकुंजरम् ॥१६॥ यानि योधैः प्रयुक्तानि शस्त्रास्त्राणि कुरूद्रह ॥ हरिस्तान्यिव्वनत्तीच्णैः शरैरेकैकशस्त्रिभिः ॥१७॥ उह्यमानः सुपर्णेन पचाभ्यां निन्नता गजान ॥ गरुत्मता हन्यमानास्तुंडपक्षनस्वैर्गजाः ॥ १८ ॥ पुरमेवाविशन्नार्ता नरको युध्ययुध्यत ॥ दृष्टा विद्रावितं सैन्यं गरुडेनार्दितं स्वकम् ॥ १९ ॥ तं भौमः प्राहरच्छक्तचा वज्रः प्रतिहतो यतः ॥ नाकंपत तया विद्धो मालाहत इव द्विपः ॥ २० ॥ शूलं भौमोऽच्युतं हंतुमाददे वितयोद्यमः ॥ तद्वि-सर्गात्पूर्वमेव नरकस्य शिरो हरिः ॥ अपाहरद्गजस्थस्य चक्रेण चुरनेमिना ॥ २१ ॥ सकुंडलं चारुकिरीटभूपणं वभौ पृथिव्यां पतितं समुज्ज्वलत् ॥ हाहेति साधित्युषयः सुरेश्वरा माल्येर्मुकुंदं विकिरंत ईडिरे ॥ २२ ॥ ततश्च भूः कृष्णमुपेत्य कुंडले प्रतप्तजांचूनदरत्नभास्वरे ॥ सवैजयंत्या वन-मालया अप्यत्मचेत्सं छत्रमथो महामणिम् ॥ २३ ॥ अस्तौषीदथ विश्वेशं देवी देववरार्चितम् ॥ प्रांजलिः प्रणता राजन्मिकप्रवणया धिया ॥२४॥ स्मिन्नेव चणे ।।१६॥ अत्याश्रयें कुरूद्वहोत संबोधनम् । तथा हि । तैर्यानि प्रयुक्तानि शस्त्रास्त्राणि तत्प्राप्तेः पूर्वमेव तत्सवै सैन्यं हत्वा पश्चातानि शस्त्राण्यस्त्राणि च चिच्छेद । तत्राप्येकैकं शस्त्र-मस्रं च त्रिभिः शरैरित्याश्चर्यम् ॥१७॥ किंच गरुत्मतेति ॥ १८ ॥ १९ ॥ यतो यया शक्त्या चजः प्रतिहत आस गरुडस्तु नाकंपन ॥२०॥ गरुडे वितथोद्यमः सन् शुलं त्रिशुलमाद्दे धृतवान्

श्रीघरी

अ०५९

1.9311

॥२१॥२२॥ प्रतप्ते जांब्नदे यानि रत्नानि तैर्भास्वरे । मेर्वश्भृतं मंदरशिखरं महामणि चार्पयदिति ॥ २३ ॥ २४ ॥ एश्वर्यं ज्ञात्वा भूमिः स्तौति । नमस्त इति । हे परमात्मन् देवाद्यंतर्यामिन् ॥२५॥ येन मंत्रेण कुन्त्याः प्रसन्नः पूर्वमासीत्तेन मंत्रेण नमस्यति । नम इति । पंकजं नाभौ यस्य तस्मै । जगत्कारणायेत्यर्थः । अतएव सत्कीर्तिमयी पंकजमाला विद्यते यस्य तस्मै । एवंभृतं ध्यायतां पंकजवत्सुप्रसन्ने तापोपशमने नेत्रे यस्य तस्मै । पंकजवत्सुसेन्यौ पंकजांकितौ वांघी यस्य तस्मै नम इति ॥ २६ ॥ किंच भगवते निरितश्येश्वर्याय वासुदेवाय सर्वभृताश्रयायात एव विष्णवे न्यापिने । निह सर्वभृताश्रयत्वं परिच्छित्रस्य संभवतीति द्वतः सर्वाश्रयत्वं तत्राह। पुरुषाय सर्वस्मात्कार्योत्पूर्वमेव सते पूर्वमेवाहिमहासमिति तत्पुरुषस्य पुरुषत्वमिति श्रतेः । एतदिप कुतः । आदिबीजाय आदेर्जगत्कारणस्यापि कारणाय । एवमपि न मृदादिवज्जाङ्यमित्याह । पूर्णवोधायेति ॥२७॥ नन्वेवमपि स्वस्य कारणात्पूर्वं सन्तं न स्यादत आह । अजायेति । स्वय-मजाय अस्य च जगतो जनियत्रे । उभयत्रापि क्रमेण हेतुद्वयम् । ब्रक्षणे वृहते अनंतशक्तय इति च । वृहत्त्वादजत्वमनंतशक्तित्वात्त्वात्त्वमित्यर्थः । ननु पित्रादयः पुत्रादीनां जनकास्तेषां

भूमिरुवाच ॥ नमस्ते देवदेवेश शंखचकगदाधर ॥ भक्तेच्छोपात्तरूपाय परमात्मन्नमोऽस्तु ते ॥२५॥ नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमाछिने ॥ नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांत्रये ॥ २६ ॥ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे ॥ पुरुषायादिवीजाय पूर्णवोधाय ते नमः ॥ २७ ॥ अजाय जनियत्रेऽस्य ब्रह्मणेऽनंतशक्तये ॥ परवरात्मन्भूतात्मन्परमात्मन्नमोऽस्तु ते ॥ २८ ॥ त्वं वे सिसृद्ध रज उत्कटं प्रभो तमो निरोधाय विभर्ष्यसंवृतः ॥ स्थानाय सत्त्वं जगतो जगत्पते कालः प्रधानं पुरुषो भवान्परः ॥ २९ ॥ अहं पयो ज्योतिरथानिलो नभो मात्राणि देवा मन इन्द्रियाणि ॥ कर्ता महानित्यखिलं चराचरं त्वय्यद्वितीये भगवन्नयं भ्रमः ॥ ३० ॥ तस्यात्मजोऽयं तव पादपंकजं भीतः प्रपन्नार्तिहरोपसादितः ॥ तत्पालयैनं कुरु हस्तपंकजं शिरस्यमुख्याखिलकल्मषापहम् ॥३१॥ श्रीशुक उवाच ॥इति भूम्याऽर्थितो वाग्मिर्भगवान्मक्तिनम्रया॥ दत्त्वाऽभयं भौमगृहं प्राविशत्सकल-द्विमत ॥३२॥ तत्र राजन्यकन्यानां पट्सहस्राधिकायुतम् ॥ भौमाहतानां विकम्य राजभ्यो दहशे हरिः ॥ ३३ ॥ तं प्रविष्टं स्त्रियो वीच्य नरवीरं विमोहिताः ॥ मनसा विवरेऽभीष्टं पति दैवोपसादितम् ॥३१॥ भूयात्पतिरयं मह्यं धाता तदनुमोदताम् ॥ इति सर्वाः पृथक्कृष्णे भावेन हृदयं दधुः

च तत्पूर्वे तेषां च भृतानि तेषां च स्वकर्मद्वारेण जीवाः किमत्राहं तत्राह । परावरात्मित्तत्यादि । पुत्राद्यात्मकत्वाच्वमेव जनक इत्यर्थः ॥२८॥ नतु गुणा विश्वोत्पच्यादिहेतवस्ते च प्रयानस्यैव तस्य च पुरुषः श्लोभकस्तत्र च कालो निमित्तमिति प्रसिद्धं किमत्राहं तत्राह । त्वं वा इति तमसो धारणेऽप्यसंवृत एव । स्थानाय पालनाय । जगतः सृष्ट्याद्यर्थमुत्कटं रज आदित्वमेव विभिष् सृजसीत्यर्थः । कालप्रधानपुरुषाश्च त्वद्वचितिक्ता न संति । त्वं तु परः सर्वव्यतिरिक्तः । अतस्त्वमेव जनियतित्यर्थः ॥२९॥ कार्यकारणप्रपञ्चस्य तद्व्यतिरेकं तस्य च सर्वव्यतिरेकमुष्पादयित । अहमिति । अहं भूमिः । मात्राणीति देवा मन इन्द्रियाणीति च त्रिविधाहंकारकार्याणि । कर्ताऽहंकारः ॥३०॥ एवं स्तुत्वा प्रार्थयते । तस्येति । हे प्रपन्नातिहर । यस्य नरकस्य । अयं भगदत्तो नाम भीतोऽत्वएव मया तव पादपंकजमुष्पादितः ॥३१॥ अभयं दन्वा ॥३२॥ शताधिकमित्यपि ज्ञातव्यम् । यथाह श्रीषराश्वरः । कन्यापुरे सकन्यानां पोडशातुलविक्रमः ॥ शताधिकानिदृष्टशे सहस्राणि महामते इति । राजभ्य इत्युपलश्चणं सिद्धादिभ्यश्वति । तथा च तैनैवोक्तम् । देवसिद्धासुरादीनां नृपाणां च जनार्दन ॥ इत्वा हि सोऽसुरः कन्या रुरोध निजमंदिर इति ॥३३॥३४॥

॥३५॥ प्राहिणोत् प्रस्थापयामास । सुमृष्टाः कपनीयाश्र ता विरजोऽम्बराश्य ताः । नरयानैः शिविकाभिः । अपि च महाकोशानिति ॥३६॥३०॥ सित्रयः सत्यमामापहितः ॥३८॥३९॥ गृहोद्यानं निष्कुटं तहुपशोभयित यः ॥४०॥ सेंद्रान्बिबुधास्त्रिज्ञत्येतोंद्रकृष्णयोः संग्राम उक्तस्तत्र नतु कथं प्रसाधितस्वमनोरथेन श्रीकृष्णेन महेन्द्रस्य संग्राम इत्याह । ययाच इति । अच्यतमर्थसाधनमिति च कर्मद्वयं याचितधातोः । विगृद्यते विग्रहं करोति महानिष तमः क्रोधः । आह्यतां धनिकतां धिगिति ॥४१॥ यथा यथावत् । अनेन देवक्यादिवंधुजनममागमोऽपि प्रतिगृहं
यौगपद्येन स्वतः । अव्ययः सर्वत्रापि संपूर्ण एव ॥४२॥ अहो भाग्यं नारीणामित्याह त्रिभिः । गृहेष्विति । अत्वर्याणि कर्माणि करोति तथा सः । निरस्तं साम्यमितशयश्र येरन्येषां तेषु
गृहेष्वनपाय्यनवस्थितः । रमाभिर्लच्या अंशभृताभिः । निजकामसंप्रतः स्वानंदपरिप्रणः । गार्हकमेधिकान गृहस्थिमान् ॥४३॥ अनुरागहाससहितमवलोकं च तत्पूर्वकं नवसङ्गमं च तद्गतं

॥३५॥ ताः प्राहिणोद्द्वारवतीं सुमृष्टिवरजोऽम्बराः॥ नरयानेर्महाकोशात्रथाश्वान्द्रविणं महत् ॥३६॥ ऐरावतकुळेभांश्च चतुर्दन्तांस्तरिवनः॥ पांडु-रांश्च चतुःपष्टिं प्रेषयामास केशवः ॥३७॥ गत्वा सुरेन्द्रभवनं वन्वाऽदित्ये च कुंडळे ॥ पूजितिश्चिदशेंद्रेण सहेन्द्राण्या च सिष्यः॥ ३८ ॥ चोदितो भार्ययोत्पाच्च पारिजातं गरुत्मिति ॥ आरोप्य सेंद्रान्विष्ठधान्निजित्योपानगरपुरम् ॥३९॥ स्थापितः सत्यभामाया गृहोद्यानोपशोभनः ॥ अन्वगुर्श्व-मराः स्वर्गात्तद्गन्धासवळंपटाः ॥४०॥ ययाच आनम्य किरीटकोटिभिः पादौ स्पृशन्नच्युतमर्थसाधनम् ॥ सिद्धार्थ एतेन विगृद्धते महानहो सुराणां च तमो धिगाव्यताम् ॥ ४१ ॥ अथो सुहूर्त एकस्मिन्नागारेषु च ताः श्चियः ॥ यथोपयेमे भगवांस्तावद्रपधरोऽन्ययः ॥४२॥ गृहेषु तासामनपान्यत्वर्यक्रिन्नरस्तसाम्यातिशयेष्ववस्थितः ॥ रेमे रमाभिनिजकामसंप्छुतो यथेतरो गार्हकमेधिकांश्चरच् ॥ ४२ ॥ इत्यं रमापितिमवाप्य पितं श्चियस्ता ब्रह्मादयोऽपि न विदुः पदवीं यदीयाम् ॥ भेजुर्मुदाऽविरतमेधितयाऽनुरागहासावळोकनवसङ्गमजलपळ्जाः ॥ ४२ ॥ मत्युद्रमासनवराईणपाद्याचेतांब्र्ळविश्वमणबीजनगंधमाल्यः ॥ केशप्रसारशयनस्नपनोपहार्यदेशिशाता अपि विभोविंदधः स्म दास्यम् ॥४५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्थे पारिजातहरणनरकवधो नाम एकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ किहैचित्युखमासीनं स्वतल्पस्यं जगन्द्गुरुस्य ।। पति पर्यवस्त्रेष्ट्री व्यजनेन सखीजनैः ॥ १ ॥ यस्वेतज्ञीलया विश्वं सृजत्यस्यवतीश्वरः ॥ स हि जातः स्वसेतूनां गोपीथाय यदुष्यजः ॥ २ ॥ तिस्मन्नंतर्गृहे भ्राजनमुक्तादामविळिध्वना ॥ विराजिते विवातेन दीपैर्मणिमयैरिप ॥ ३ ॥ मित्रिकादामभिः पुष्पिर्दिरेफकुळनादिते ॥ जाळरं-

जन्मं च त्रांसम्न रुज्जां च मेजुः ॥४४॥ विश्रमणं पादसंवाहनम् । देशप्रसारः केशप्रसाधनम् । दासीनां शतानि विद्यन्ते यासां तथाभ्ता अपि स्वयं विभोद्दियं विद्युः॥४५॥ इति श्रीमद्भा-गवते दशमस्कन्धे उत्तराधें टीकायामेकोनपष्टितमोऽध्यायः ॥५२॥ अथ पष्टितये कु०णः परिहासेन रुक्मिणीम् ॥ कोपयित्वा ततः प्रेमकरुहे तामसांत्वयत् ॥१॥ रामारामजनानंदमहोदयविडंबनैः॥ रुक्मिण्या प्रेमकरुहच्छन्ननैश्चर्यमीर्यते ॥२॥ स्वतन्पस्थं स्वपर्यकस्थम् ॥१॥ वच्यमाणं रुक्मिण्याः श्रीकृष्णे परमप्रेम संभावयितुं तस्योक्तमेव तत्त्वसमुस्मारयति । यस्त्वित ॥२॥ आदौ तावित्र-भिः श्लोकैमंदिरमजुवर्णयति । तस्मिन्निति । तच्छव्देनातिप्रसिद्धमाह । श्लाजंति सुक्तादामानि तेषां विरुवाः संति यस्मिस्तेन वितानेन विराजिते । तृतीयांतानां विराजितपदेनान्वयः ॥३॥ सुगं- श्रीघरी

अ०६०

धितया द्विरेफकुलैनिदिते । प्रविशाद्धिकचंद्ररिवमितः ॥४॥ निर्मच्छद्भिग्गुहसंभवैर्ध्येश्वातिमनोहरत्वं दशितम् ॥५॥ पयसः श्वीरस्य फेन इव मृदुनि पर्यंकस्थे कशिप्तमे हंसत्लिकायाम् । उपतस्थे असेवत ॥ ६॥ तदेवामिनयति । बालव्यजनमिति ॥७॥ उपाच्युतस्य समीपे सा मणिनुपुराभ्यां रेमे । क्रणयती मणिमयौ नू पुरौ क्जयंती तथा अंगुलीयवलयव्यजनान्यग्रहस्ते हस्ताग्रे यस्याः सा। वस्नांतेन गृढौ स्थगितौ कुचौ तयोः कुंकुमं तेन शोणो हारस्वस्य भासा तथा नितंत्रे धृता या पराध्यी अमूल्या कांची तया च रेजे ॥८॥ तां निरीच्य प्रीतः सन्समयमानो हिररावभाषे। कथंभृताम् । या लीलया धृतनगतनोस्तस्यानुरूपरूपा अनुरूपं रूपं यस्यास्ताम् । यथोक्तं श्रीपराशरेण । देवत्वे देवदेहेयं मनुष्यत्वे च मानुषी ॥ विष्णोर्देहानुरूपा वै करोत्येपाऽऽत्मनस्तनुमिति । किंचालकै: कुंडलाम्यां निष्केण पदकेनालंकृतकंठेन च चतुर्दिं शोभिते ववत्रे उल्लसंती स्मितसुधा यस्यास्ताम् ॥९॥ सर्वगुणयुक्ताऽपि तव बुद्धिमंदेत्याशयेनाह । राजपुत्रीत्याद्येकादशिमः । हे प्रप्रविष्टैश्च गोभिश्चंद्रमसो**्मलैः ॥ ४ ॥ पारिजातवनामोदवायुनोद्यानशालिना ॥** धूपैरगुरुजै राजन् जालरंप्रविनिर्गतैः ॥ ५ ॥ पयःफेननिमे सुम्रे पर्यंके कशिपूत्तमे ॥ उपतस्थे सुखासीनं जगतामीश्वरं पतिम् ॥६॥ वालव्यजनमादाय रत्नदंडं सखीकरात् ॥ तेन वीजयती देवी उपासांचक ईश्वरम् ॥७॥ सोपाच्युतं कणयती मणिन् पुराभ्यां रेजेऽङ्गुलीयवलयव्यजनाग्रहस्ता ॥ वस्त्रांतगृदकुचकुंकुमशोणहारभासा नितंबधुतया च पराध्यंकांच्या ॥८॥ तां रूपिणीं श्रियमनन्यगतिं निरीच्य या लीलयां धृततनोरनुरूपरूपा ॥ प्रीतः समयन्नलककुंडलनिष्ककंठवक्त्रोल्लसिरमतसुधा हरिरावभाषे ॥ ९॥ श्रीभगवानुवाच ॥ राजपुत्रीप्सिता भूपैर्लोकपालविभूतिभिः ॥ महानुभावैः श्रीमद्भी रूपौदार्यवलोर्जितैः ॥ १० ॥ तान्त्राप्तानर्थिनो हित्वा चैद्यादी-न्स्मरदुर्मदान् ॥ दत्ता आत्रा स्विपत्रा च कस्मान्नो वेष्ट्रेषेऽसमान् ॥ ११ ॥ राजभ्यो विभ्यतः सुभुः समुद्रं शरणंगतान् ॥ वलविद्धः कृतद्वेषान्प्रा-यस्यक्तेनृपासनान् ॥ १२ ॥ अस्पष्टवर्त्मनां पुंसामलोकपथमीयुषाम् ॥ आस्थिताः पदवीं सुभूः प्रायः सीदंति योषितः ॥ १३ ॥ निष्किचना वयं शश्वित्रिष्किचनजनित्रयाः ॥ तस्मात्रायेण न ह्याढ्या मां भजिति सुमध्यमे ॥१४॥ ययोरात्मसमं वित्तं जन्मैश्वर्याकृतिर्भवः ॥ तयोर्विवाहो मैत्री च नोत्तमाथमयोः कचित् ॥ १५ ॥ वैदभ्येतदिवज्ञाय त्वयाऽदीर्घसमीक्षया ॥ वृता वयं गुणैहींना भिच्चभिः श्लाघिता मुधा ॥ १६ ॥ अयात्मनोऽ-नुरूपं वै भजस्व क्षत्रियर्पभम् ॥ येन त्वमाशिषः सत्या इहामुत्र च छप्स्यसे ॥ १७ ॥ चैद्यशाल्वजरासंधदन्तवकादयो नृपाः ॥ मम द्विषन्ति वामोरु रुक्मी चापि तवाग्रजः ॥१८॥ तेषां वीर्यमदांधानां द्वानां स्मयनुत्तये ॥ आनीताऽसि मया भद्रे तेजोऽपहरता सताम् ॥ १९ ॥ उदासीना वयं राजपुत्र ! लोकपालानामिव विभृतिरैश्वर्य येषां तैस्तथा महाप्रभावैराख्ये रूपादिभिरूजितैश्व पूर्वमीप्सिताऽसि ॥ १० ॥ तान्हित्वा नोऽस्मानसमानान्कस्माद्वन्त्रेषे वृतवती त्वम् ॥ ११ ॥ किंच । प्रायशो राजभ्यो जरासंधादिभ्यो विभ्यतो भयं प्रामुवतः ॥१२॥ अस्पष्टवर्त्मनामविज्ञाताचाराणाम् । अलोकपथमस्रीपारतत्र्यम् । पदवीं मार्गम् । आस्थिता अनुसृताः ॥१३॥ किंच निर्धिकचना इति ॥१४॥ आत्मसमं परस्परमनुरूपम् । जन्मैश्वर्याभ्यां सिंहता आकृतिः रूपं जातिर्वा समा । भव आयितः ॥१५॥ न दीर्घा समीक्षा विचारो यस्यास्तया ॥१६॥ अथ इदानीमपि ॥ १७ ॥ वर्हि किमित्यानीताऽहमिति चेतत्राह । चैद्यशान्वजरासंधेति । मम मां द्विपंति ॥१८॥ स्मयनुत्तये गर्वापनयनाय ॥ १९ ॥ स्त्रीणामितदुःसहमौदासीन्यमकामत्वं चाह । उदासीना हित । गेह-

योर्देहिगेह्योरुदासीना अत्यव ज्योतिरिक्रियाः ज्योतिः प्रदीपादि तहत्साक्षिमात्रतया क्रियारिहिता आस्महे वर्तामहे इति॥२०॥ अविश्लेषाद्धेतोः आत्मानमेव बद्धभामित्येवार्थे इवशब्दः ॥२१॥ ॥२२॥ चिंतालक्षणमाह । पदेति । नखेररुणा श्रीः कांतिर्यस्य तेन सुजातेन सुकोमलेन पदा ॥ २३ ॥ सुदुःखमित्रयश्रवणात । मयं त्यागशंकया शोकोऽनुतापः तैर्विनष्टा बुद्धिर्यस्यास्तस्याः । श्रुथंति पतिनत बलयानि यस्माद्धस्तात् । देहश्र पपात । विक्कवा अवशा घीर्यस्यास्तस्याः ॥२४॥ हास्यस्य प्रीढिं गांमीर्यम् ॥२५॥ चतुर्भज हति उत्थापनाश्चेपणवक्त्रपरिमार्जनाद्यर्थमाविष्कृतचन्तुर्भज इत्यर्थः । समुद्ध निवध्य ॥२६॥ अश्रुकले अश्रुभिः शोभिते । श्रुचा शोकाश्रुभिः ॥२७॥ सांत्वयामासानुनीतवान् ॥२८॥ मा माम् । त्वद्वचः किं नु विद्ध्यसीति श्रोतुकामेन श्रोतुमिच्छन

नूनं न स्त्र्यपत्यार्थकामुकाः ॥ आत्मल्राञ्यासमहे पूर्णा गेहयोज्योंतिरिक्रयाः ॥२०॥ श्रीशुक उवाच ॥ एतावदुक्ता भगवानात्मानं वल्लभामिव ॥ मन्यमानामिविष्ठेपात्तर्विन उपारमत् ॥ २१ ॥ इति त्रिलोक्रेशपतेस्तदात्मनः प्रियस्य देन्यश्रुतपूर्वमित्रयम् ॥ आश्रुत्य भीता हृदि जातवेपश्रश्चितां दुरंतां रुदती जगाम ह ॥ २२ ॥ पदा सुजातेन नखारुणश्चिया भुवं लिखंत्यश्रुभिरञ्जनासितेः ॥ आसिवती कुंकुमरूपितो स्तनो तस्थावथोमुख्य-तिदुःखरुद्धवाक् ॥ २३ ॥ तस्याः सुदुःखभयशोकिवनष्टबुद्धेर्दस्ताच्छ्लथद्धलयतो न्यजनं पपात ॥ देहश्च विक्कविषयः सहसेव मुह्यत्रम्भव वायुवि-हता प्रविकीर्य केशान् ॥ २४ ॥ तद्दृष्ट्या भगवानकृष्णः प्रियायाः प्रेमवंधनम् ॥ हास्यपौद्धिनानंत्याः करणः सोऽन्वकंपत् ॥ २५ ॥ पर्यकाद्वरुद्धाः तामुत्रवाण्यायायः प्रेमवंधनम् ॥ हास्यपौद्धिनानंत्याः करणः सोऽन्वकंपत् ॥ २५ ॥ आश्रुत्य वाहुना राजञ्चनन्यविष्यां सतीम् ॥ २७ ॥ सांत्वयामास सांत्वज्ञः कृपया कृपणां प्रभुः ॥ हास्यपौद्धिन्नमित्रवृद्धं सतां गतिः ॥२८॥ श्रीभगवानुवाच ॥ मा मा वेदभ्यस्ययेथा जाने त्वां मत्परायणाम् ॥ त्वहचः श्रोतुकामेन क्वेत्याऽञ्चितिमंगने ॥ २९ ॥ मुखं च प्रेमसंरंभस्पुरिताधरमीशितुम् ॥ कराचेपारुणापान्नं सुन्दरभुक्कटीत्यम् ॥ २० ॥ अयं हि परमो लाभो गृहेषु गृहमेथिनाम् ॥ यन्नमेनियते यामः प्रियया भीरु भामिनि ॥ ३१ ॥ श्रीस्रक ज्वाच ॥ सैवं भगवता राजन्वैदर्भी परिसान्त्विता ॥ ज्ञात्वा तत्परिहासोक्ति प्रियत्यागभयं जहौ ॥ ३२ ॥ वभाप पुंसां वोश्वन्ती भगवानमुखय् ॥ सत्रीडहासरुविरस्विष्ठितरुविरस्विन्नमाह यहे भवानभगवतोऽसहर्शी विभूमनः ॥

ता च्वेल्या नर्मणा एवमाचरितमुक्तं न तत्त्वतः । हे अङ्गने सुंदरि ॥२९॥ प्रेमसंरंभेण प्रणयकोपेन स्फुरितः कंपितोऽधरो यस्मिस्तत् । कटाक्षशब्देन कटाक्षास्तैराचेपैरुणावपांगी यस्मिस्तत् । अतएव सुंदरं कुटिलं भुकुटीतटं यस्मिस्तत् ॥३०॥ नन्न कलहे किं कौतुकं सुखं वाऽत आह । अयं हीति । नर्मैर्नर्भाः । यामः कालः ॥३१॥३२॥ भगवतस्तस्य ऐश्वर्ययुक्तं सुखं सब्रीडेन हासेन रुचिरेण स्निण्धेनापांगेन वीक्षमाणा ॥३३॥ असमत्वं भयं दुर्गाश्रयणं प्रवलैः कलिः ॥ अराजत्वसविज्ञाता लौकिकेहावसादनम् ॥१॥निष्किचनत्वं तत्प्रीतिराद्ध्यानादरणीयता ॥अनीचित्यं निर्गु-णत्वं वृथा श्लाघा च भिद्धाभः ॥२॥औदासीन्यमकायत्वं स्वदोपान्पोडशासतः॥ अज्ञत्वादीर्घदर्शित्वेभेष्या राज्ञां वहन् गुणान् ॥३॥ कृष्णनमादितान् भेष्मी न्यपेधत्तद्गुणस्तवैः ॥३॥भगवता स्वनि-

श्रीघरी

37080

दापराणीव यानि वचनान्युक्तानि तानि सर्वोत्कर्षपरतया व्याचक्षाणा प्रतिभाषते स्म । तत्र यहुक्तं कस्माको वृष्ट्षेऽसमानीति तत्रासाम्यं सस्यमेवेत्याह । नन्वेवमिति । हे अरविंद्विलोचन ! व्याचिश्व ख्राणां त्रक्षादीनामण्यधीशो नियंता त्वं कत चाहं गुणप्रकृतिक्षिगुणस्वभावा प्राकृता गुणमयी प्रकृतिर्वा । ननु त्वमेवाधीश्वरी श्रीः सर्वेह्णस्यत्वादिति चेदत आह । अद्धैः सकामैर्गु हीतौ पादौ यस्याः सा ॥ ३४ ॥ यदुक्तं राजभ्यो विभ्यतः सुभुः समुद्रं शरणं गतानिति तत्राह । सत्यामात । हे उरुक्रमेति भयाभावं दर्शयति । गुणाः शब्दादय एव राजंत इति राजानस्तेम्यो भयादिवेति अर्वहृद्रये समुद्रे तद्धताचे विषयाकारेरपारिच्छक इत्यथः । शेते निश्चलतया प्रकाशते । उपलंभनमात्रव्चतन्यधन आत्मा भवानिति । बलविद्धः कृतद्वेपानिति यदुक्तं तदिष सत्यमित्याह । नित्य-मिति । वर्दिद्रियगणेः कृत्सितैर्वहिर्धुचैरिद्रयगणेः । वृत्त्यभिप्रायेण बहुवचनम् । कृत्सित इन्द्रियगणो येषामिति वा । तैस्त्वं नित्यं कृतविग्रहः तेषु तवाप्रतीतेः । यदुक्तं त्यक्तनृपामनानिति तदिष युक्तमेवत्याह । त्वत्सेवकैरिति। नृपाणां पदमासनमंधं गाढं तम एव तत् । अविवेकबहुलत्वात् । त्वत्सेवकैरेव तत्त्यक्तं तदिष तथैवेत्याह । त्वत्यादेति । नृपशुभिर्नराक्तः पशुभिः । कि पुनर्वक्तव्यं तव वर्त्यार्द्ध तवाप्रवेति । त्वत्यादेति । नृपशुभिर्नराक्तः पशुभिः । कि पुनर्वक्तव्यं तव वर्त्यार्द्ध त्वया स्माचे भवंतमनुवर्वते तेषामपीहितमलौकिकिमित । अथो अतः किम्र

क स्वे महिम्न्यभिरतो भगवांस्त्र्यधीश काहं गुणपकृतिरज्ञगृहीतापादा ॥ ३४ ॥ सत्यं भयादिव गुणेभ्य उरुक्रमांतः होते समुद्र उपलंभनमात्र आत्मा ॥ नित्यं किंदिव्रगणैः कृतिवग्रहस्त्वं त्वत्सेवकैर्नृपपदं विधृतं तमोऽन्धम् ॥ ३५ ॥ त्वत्पादपद्ममकरंदज्ञणं मुनीनां वर्त्मास्फुटं नृपशुभिर्ननु दुविभाव्यम् ॥ यस्मादलौकिकिमवेहितमीश्वरस्य भूमंस्तवेहितमथो अनु ये भवंतम् ॥ ३६ ॥ निष्किचनो ननु भवान्नु यतोऽस्ति किंचिद्यस्मै विलं विश्रिजोऽपि हरंत्यजाद्याः ॥ न त्वा विदंत्यसुतृपोऽन्तकमात्व्यतांधाः प्रेष्ठो भवान्बलिभुजामपि तेऽपि तुभ्यम् ॥ ३७ ॥ त्वं वे समस्तपुरुषार्थमयः फलात्मा यद्वांखया सुमतयो विस्वांति कृत्सनम् ॥ तेषां विभो समुचितो भवतः समाजः पुंसः स्त्रियाश्च रतयोः सुखदुःखिनोर्न ॥ ३८ ॥ त्वं न्यस्त-दहमुनिभिर्गदितानुभाव आत्मात्मदश्च जगतामिति मे वृतोऽसि ॥ हित्वा भवद्भुव उदीरितकालवेगध्वस्ताशिषोऽव्जभवनाकपतीन्कुतोऽन्ये ॥३९॥

वक्तन्यं तवेश्वरस्येहितमलीकिकिमित्यर्थः । आस्थिताः पदवीं सुश्चः प्रायः सीदन्ति योपित इत्यस्य परिहारं वच्यति । महांछ्येति पश्चमश्चाके ॥३६॥ निष्किचना वयं शश्विनिष्कचनजनप्रियाः॥ तस्मान्प्रायेण न द्याद्या मां भजन्ति सुमध्यमे इत्येतल्लोकोक्तं दोपत्रयं परिहरति । निष्किचन इति । दिरद्रतालक्षणं निष्किचनत्वं तु तव न घटत इत्याह । यस्या इति । अन्यतो बलिश्वजः पृज्या अपि ब्रह्मादयो यस्मै भवते विल हरंति तस्य सर्वेश्वरस्य भवतो दिरद्रता न घटत इत्यर्थः । निष्किचनजनप्रिया इत्यत्र तत्पुरुपेण बहुब्रीहिणा वा निदा स्यादिति स्वयमप्युमयथा स्तौति । प्रेष्ठो भवानिति । बलिश्वजां ब्रह्माद्यां लवे प्रेष्ठस्तेऽपि तुभ्यं तवेति । तस्मात्प्रायेण न द्याद्या मां भजन्तीति तस्योचरम् । न त्वा विदन्तीति । आव्यतयांऽघास्त्वा त्वामंतकं न विदंति । अतस्ते असुत्यः अस्तेव वर्षयन्ति न त्वां मजन्तीत्यर्थः ॥३०॥ बलिश्वजामपि भवान्त्रेष्ठ इत्यत्र हेतुं वदंति । ययोरेव समं विचिमित्यनेनोक्तमनौचित्यं परिहरति । त्वं वा इति । फलातमा प्रयानन्दस्याः एतस्यैवानंदस्यान्यानि भृतानि मात्राष्ट्रपति । अतुत्रव्याल्यानं न्यस्तदंहैमुनिमिरिति । मुघेत्यस्य परिहारः आत्रेति पर्यं सर्वे प्रयं सर्वे तिस्य अवित तस्य जगतामात्मनस्तव वरणं न

मुथेत्यर्थः । किंच आत्मद इति । वैदर्भ्येतद्विज्ञाय त्वयाऽदीर्घसमीक्षयेति स्विस्मिन्तुक्तं दोषद्वयं परिद्रति । इतीति । इति ज्ञात्वेव मे मया वृतोऽसीत्यज्ञानपित्तारः । दित्वेत्यदीर्घममीक्षापित्तारः । भवतो भूवः सकाशादुदीरितो यः कालस्तस्य वेगस्तेन व्यस्ता आशिषो येषां तान्त्रद्धादिनिष् विद्वाय । ज्ञतोऽन्ये वराका इत्यर्थः ॥ ३९ ॥ स्वाज्ञानं परिदृत्य पुरुषांतरगुणवर्णनप्रद्धाकापसंग्मेण तिस्मिन्तेवाज्ञानमापाद्यति । जाङ्यमिति । सिंहो यथा पश्चित्वद्वाच्य स्वविलं हरति तथा शार्क्षधनुनिनादेनैव जरासंघादीन्विद्राच्य मां स्वमागं श्रियं यस्त्वं इत्वानसि तस्य तव राजभ्यो भयादुदिष् प्रपन्न इति यद्वचो भाषणं तब्जाङ्यं मांचम् । न घटत इत्यर्थः ॥४०॥ यचान्यदस्पष्टवर्त्मनामित्यादिना अर्थाच्यो भजनतः सीदंतीत्यवसादनं श्रमावहत्वमुक्तं तद्वि मंद्मेवेत्याह । यद्वांछपेति । यस्य तव भजनवांछ्या नृपोत्तमाः । अङ्गो वेनस्य पिता वैन्यः पृथुः जायन्तो भरतः नाहुपो ययातिः गयश्चादिर्येपां ते य एते तव पद्वी मार्गमाश्चितास्ते कि सीदंति न सीदंत्येव । अपि तु न्वत्यदं प्राप्ता इत्यर्थः । एवं कोपावेशेनावसादनस्य परिहारादस्पष्टवर्त्मनामित्येतदानन्तर्यं विहायात्रोत्वर्षः ॥४१॥ यच्चोक्तमथात्मनोऽनुरूपमिति तत्राह । काऽन्यमिति इलोकद्वयेन । गुणानामालयस्य तव पादसरोजगंधं जनताया अपवर्गं मोक्षरूपं लच्चया आल्यं तस्त्रेच्यं सर्द्धप्रस्तितं वर्णितमाञ्चाय तमविगणय्य मर्त्यो मर्त्वा मर्त्वा यस्य तमन्यं का स्त्री श्रयेत सेवेत । अर्थे विविक्ता

जाड्यं वचस्तव गदाग्रज यस्तु भूपान्विद्राव्य शार्ङ्गनिनदेन जहर्थ मां त्वम् ॥ सिंहो यथा स्वविष्ठमीश पश्न्नस्वभागं तेभ्यो भयाद्यद्विष शरणं प्रपन्नः ॥ ४० ॥ यद्वांछ्या नृपशिखामणयोऽङ्गवैन्यजायंतनाहुषगयादय ऐकपत्यम् ॥ राज्यं विस्रुच्य विविध्यवनमंत्रजाञ्च सीदित तेऽनुपद्वीं त इहा-स्थिताः किम् ॥४१॥ काऽन्यं श्रयेत तव पादसरोजगंधमाघाय सन्मुखरितं जनताऽपवर्गम् ॥ ठद्म्यालयं त्वविगणय्य गुणाठयस्य मत्यां सदारुभ्यमर्थविविक्तदृष्टिः ॥ ४२ ॥ तं त्वाऽनुरूपमभजं जगतामधीशमात्मानमत्र च परत्र च कामपूरम् ॥ स्थान्मे तवांघिररणं सृतिभिर्श्रमंत्या यो वे भजंतम्रपयात्यनृतापवर्गः ॥ ४३ ॥ तस्याः स्युरच्युत नृपा भवतोपदिष्टाः स्त्रीणां गृहेषु खरगोश्विवडालभृत्याः ॥ यत्कर्ममृत्यमिकर्पण नोपयायाद्युष्पत्कथामृडविरिचसभासु गीता ॥ ४४ ॥ त्वक्शमश्ररोमनखकेशपिनद्धमंतर्गांसास्थिरक्तकृपिविद्कप्रिपत्तवातम् ॥ जीवच्छवं भजित कांतमितिर्विमृढा या ते पदाब्जमकरंदमिज्ञती स्त्री ॥ अस्त्वंबुजाच्न मम ते चरणानुराग आत्मज्ञतस्य मिय चानितिरिक्तदृष्टेः ॥ यर्द्यस्य युद्धय उपात्तरजोऽति-

दृष्टिर्पस्याः सा।गुणालयस्येत्यनेन गुणैहीना इति यदुक्तं तदपास्तम् ॥४२॥ अतस्त्वामेवाहमभजिमत्याह । तं त्वेति । किंच प्रार्थयते । स्यादिति अरणं शरणम् । सृतिभिर्देवितर्यगादिमिर्जनमिनः । पाठांतरे त्वर्थवादबहुलकर्मश्रवणिरित्यर्थः । कथंभृतस्य तव । यस्त्वमनृतस्य संसारस्यापवर्गो नाशो यस्मात्स भजन्तमुपयात्यात्मसात्करोति तस्य तवाधिरिति । भीतस्य हि शरणमेवानुरूपं भजनयोग्यमतस्त्वामहमभजिमत्यर्थः ॥ ४३ ॥ ये चोक्ता राज्ञां बहवो गुणाः राजपुत्रीत्मिता भूपेलोकपालभृतिभिरित्यादिना तत्र सेव्यं सशापं सांगुलिभंगं चाह द्वास्याम् । तस्याः स्युरिति । सरा इव केवलं भारवाहा गावो वलीवदी इव नित्यं व्यापारिक्वष्टाः श्वान इवावनता विद्वाला इव कृपणा हिलाश्व शृत्या इव किंकरा नृपास्तस्या दुर्भगायाः पत्यः स्युः यस्याः कर्णपयं त्वत्कथा न प्राप्तुयादिति । ४४॥ तथाहि । ते पदाव्जमकरंद्याज्ञवती या स्त्री विस्द्वा सा कांतोऽयमिति मत्रिर्यस्याः सा कांतमितिर्जीवन्त्रवि । त्वादिभिविद्वा तत्राह । अस्त्विति । यद्यि त्वं निरपेक्षस्तथाऽपि मय ते चरणानुरागोऽस्तु मिय च मय्यपि नातिरिक्ता अविशयवती दृष्टर्यस्य तस्य ते।

श्रीघरी

27080

आत्मन् आत्मन्येव रतस्य। तिहं तव तेन को लाभः। त्वचरणानुराग एव महाँल्लामः। किंच। यहास्य विश्वस्य बृद्धये उपात्ता रजसोऽतिमात्रा औत्कंट्यं येन स तथामृनः सन्मामीश्वसे। उ एवार्थे। ह हुएँ। तदेव नः परमानुकंपा अत्यनुग्रह इति ।। ४६ ॥ तदेवं सर्वे तदुक्तं प्रतिव्याख्याय प्रसन्नचित्ता मंत्रमुपदिशंत्याह द्वाभ्याम् । नैवेति । अथात्मनोऽनुरूपमित्यादि ते वचोऽलीकं मिध्येति नैव मन्ये । यतो लोके कन्याया एव क्वचिद्रतिर्भवति यथा काशिराजकन्यानामंबांबालिकांऽविकायां तिसुणां मध्ये अंबाया एव शाल्वे रतिर्जाता तद्वत् ॥ ४७ ॥ व्यूढायाः परिणीताया अपीति । उभयस्मादिहपरलोकद्वयाच्च्युतो अष्ट इति ॥ ४८ ॥ प्रलंभिता उपहसिता । अन्वात्थान्वाख्यात्वती ॥ ४९ ॥ मयि एकांतभक्तायास्ते कामाः संत्येव । अकामाय कामनिवृत्तये मोस-पर्यवसायिन इत्यर्थः ॥ ५० ॥ अनुवादेन वरान् दत्त्वा तामिनंदति उपलब्धिमति । यद्यस्मान्मयि वर्तमाना धीर्नापकपिता नान्यविषया जाता ॥ ५१ ॥ एकांतमक्तिमिनंद्यतामेत्र इढीकर्तुं सकामान् भक्तानिद्वि । ये मामिति । दाम्पत्ये दंपत्युपभोग्यसुखार्थम् ॥ ५२ ॥ मायामोहितत्वमेवोपपादयति । मां प्राप्येति । अपवर्गेण सह संपदो यहिंमस्तं मां प्राप्य प्रसाद्य ये केवलं संपद मात्रो मामीक्षसे तदु ह नः परमा अनुकंपा ॥४६॥ नैवालीकमहं मन्ये वचस्ते मधुसूदन ॥ अंवाया इव हि प्रायः कन्यायाः स्याद्रतिः क्विचित् ॥ ४७ ॥ ब्युढायाश्चापि पुंश्चल्या मनो अभेयति नवं नवम् ॥ बुधो असतीं न बिभृयात्तां बिभ्रद्वभयच्युतः ॥ ४८ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ साध्व्येतच्छ्वोतुकामैस्त्वं राजपुत्रि प्रलंभिता ॥ मयोदितं यदन्वात्थ सर्वं तत्सत्यमेव हि ॥ ४९ ॥ याऽन्यान्कामयसे कामान्मय्यकामाय भामिनि ॥ संति ह्येकांतभक्तायास्तव कल्याणि नित्यदा ॥ ५० ॥ उपलब्धं पतिप्रेम पातिव्रत्यं च तेऽनघे ॥ यद्वाक्यैश्वाल्यमानाया न धीर्मय्यपकीषता ॥ ५१ ॥ ये मां भजंति दांपत्ये तपसा व्रतचर्यया ॥ कामात्मानो अपवर्गेशं मोहिता मम मायया ॥५२॥ मां प्राप्य मानिन्यपवर्गसंपदं वांछन्ति ये संपद एव तत्पतिम् ॥ ते मंदभाग्या निरयेऽपि ये नृणां मात्रात्मकत्वात्रिरयः सुसंगमः ॥ ५३ ॥ दिष्टचा गृहैश्वर्यसक्रन्मिय त्वया कृताऽनुवृत्तिर्भवमोचनी खलैः ॥ सुदुष्कराऽसौ सुतरां दुराशिषो ह्यसुम्भराया निकृतिंजुषः स्त्रियाः ॥ ५४ ॥ न त्वादशीं प्रणयिनीं गृहिणीं गृहेषु पश्यामि मानिनि यया स्वविवाहकाले ॥ प्राप्तान्नृपानव-गणय रहोहरो मे प्रस्थापितो दिज उपश्रुतसत्कथस्य ॥ ५५ ॥ आतुर्विरूपकरणं युधि निर्जितस्य प्रोद्वाहपर्विण च तद्वधमक्षगोष्ठचाम् ॥ दुःखं समुत्थमसहोऽस्मदयोगभीत्या नैवाबवीः किमपि तेन वयं जितास्ते ॥ ५६ ॥ दूतस्त्वयाऽज्यलभने सुविविक्तमंत्रः प्रस्थापितो मयि चिरायित शून्य-एव विषयान्वांछन्ति न तु माम् । तत्पतिं तासां संपदामपि योऽहमेव पतिस्तम् । तथा ये विषया निरयेऽप्यतिनिकृष्टयोनावपि स्युस्तान् । किंच तेषां पुंसां मात्रात्मकत्वादिषयात्मकत्वान्निरयः सुसंगमः शोभनसंगम एव स्यादतो मंदभाग्या एव ते इत्यर्थः ॥५३॥ तस्मात् हे गृहेश्वरि ! त्वया मिय भवमोचनी निष्कामानुवृत्तिः कृता एतिहृष्या भद्रम्। कथंभुता । खलैः सुदुष्करा। दुरा-शिषो दुर्राभप्रायाया अतएव असुम्भरायाः प्राणतर्पणपराया निकृतिंजुषो वंचनपरायाः स्त्रियाः सुतरामसावनुष्ट्रचिद्धंकरेति ॥५४॥ किंच संति निध्कामाः प्रेम्णैव मध्यनुवर्तमाना बह्वयः किंतु त्वया सदृशीं क्वापि न पश्यामीति तस्या भक्ति बहुमानेनाभिनंदति । न त्वादृशीमिति त्रिभिः । उपश्रताः सत्यः कथा यस्य मे ॥ ५५ ॥ त्रोद्वाद्वपर्वण्यनिरुद्धविवाहे । अक्षगोष्ठयां घृतसभायाम् । तस्य आतुर्वधम् । तिस्मन्काले कालांतरे वा तदतुस्मरणतः पुनः पुनः सप्दत्यं दुःखमस्मामिरयोगो वियोगस्तद्भीत्या असदः सोढबत्यिम् । अनेनैवानिरुद्धविवाहानंत मस्य श्वातव्यम् ॥ ५६ ॥

।।९७॥

अपि च द्त इति आत्मलभने मत्प्राप्त्यर्थम् । मिय चिरायित स्रोभाविनि विवाहे आगंतव्यमिति कृते समये कयंचिद्प्राप्तवित सत्येतद्विसं शुन्यं मत्वेद्मनन्ययोग्यमंगं जिहासे त्यक्तमिच्छामि त्यच्यामीरयंवं द्तः प्रस्थापितः । तथा स्वन्तं त्वया । यहाम्बुजाक्ष न लमेय भवत्प्रसादं जसामस्त व्रतकृशान् शतजनमिः स्यादिति । यहा अजिहास इति छेरः । त्यक्तुमैच्छ इत्यर्थः । तत्त्व कर्म त्वय्येव तिष्ठेत् । न तत्प्रतिकर्तुं शक्यमित्यर्थः । किन्तु केवलं त्वां प्रतिनन्दयामो हर्षयाम इति ॥५०॥ सौरतसंलापः सुरतनर्मगोष्टीमिः ॥ ५८ ॥ ५८ ॥ ५८ ॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्ये उत्तराधं शिकायां पष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ एकपाध्यतमे शौरेः पुत्रपौत्रादिसंतिः ॥ अनिरुद्धविवाहे च रुक्मिणो रामतो वधः ॥१॥ अष्टाधिकशतद्वयष्टसहस्रश्चीसमुद्भवान् ॥ कोटिशः पुत्रपौत्राद्वीत्रहिर्दारिरयोजयत् ॥२॥ तदेतहक्तुमाह । एकैश्श इति । कृष्णस्यावला भार्याः सर्वा या आत्मिन संपत्त्या पितुः सकाशादनवमानन्यूनान् ॥ १ ॥ प्रेष्टं न्यमंसत अच्युतस्य प्रियतमं प्रत्येकं स्वं स्वं मेनिरे । न तस्य तत्त्वमातमारामत्वं विदंति ताः ॥ २ ॥ आत्मारामत्वं व्यनक्ति हयेन । चार्विति । चार्वव्यक्तिशबद्धदनं च आयतानि वाहुनेत्राणि च सप्रमेणा हासरसेन वीक्षितानि च

मेतत् ॥ मत्वा जिहास इदमंगमनन्ययोग्यं तिष्ठेति तत्त्वयि वयं प्रतिनंदयामः ॥ ५७ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं सौरतसंलापेर्भगवान जगदीश्वरः॥ स्वरतो रमया रेमे नरलोकं विडंबयन् ॥ ५८ ॥ तथा अन्यासामपि विभुगृहेषु गृहवानिव ॥ आस्थितो गृहमेधीयान्धर्मां लोकगुरुईरिः ॥ ५९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधें कृष्णरुक्मिणीसंवादो नाम पष्टितमो अथायः ॥ ६०॥ श्रीशुक उवाच ॥ एकैकशस्ताः कृष्णस्य पुत्रान्दशदशाबलाः ॥ अजीजनन्ननवमान्पितुः सर्वात्मसंपदा ॥१॥ गृहादनपगं वीच्य राजपुत्रयोऽच्युतं स्थितम् ॥ प्रेष्ठं न्यमंसत स्वं स्वं न तत्तत्त्व-विदः स्त्रियः ॥ २॥ चार्वञ्जकोशवदनायतबाहुनेत्रसप्रेमहासरसवीक्षितवल्गुजल्पैः ॥ संमोहिता भगवतो न मनो विजेतं स्वैर्विभ्रमेः समशकन्वनिता विभूम्नः ॥ ३ ॥ स्मायावटोक्टवदर्शितभावहारिभूमण्डलपहितसौरतमंत्रशोंडैः ॥ पत्न्यस्तु पोडशसहस्रमनंगवाणैर्यस्येद्रियं विमथितं करणैर्न शेकः ॥ ४ ॥ इत्थं रमापितमबाप्य पति स्त्रियस्ता ब्रह्मादयोऽपि न विदुः पदवीं यदीयाम् ॥ भेजुर्मुदाऽविरतमेधितयाऽनुरागहासावलोकनवसंगमलाल-साद्यम् ॥ ५ ॥ प्रत्युद्गमासनवराईणपादशौचतांबुलविश्रमणवीजनगंधमाल्यैः ॥ केशप्रसारशयनस्नपनोपहार्येर्दासीशता अपि विभोर्विद्धःस्म दास्यम् ॥ ६ ॥ तासां या दशपुत्राणां कृष्णस्त्रीणां पुरोदिताः ॥ अष्टौ महिष्यस्तत्पुत्रान्प्रद्यम्नादीनगुणामि ते ॥७॥ चारुदेष्णः सुदेष्णश्च चारुदेहश्च वीर्य-वन्धुजन्वाश्र भगवतः एतैः संमोहिता वनिताः स्त्रैः स्वरनेकैर्विश्रमस्तस्य श्रीकृष्णस्य धनो विजेतुं हतुं न समशुकन शक्ता वभवुः । विश्रमनः परिपूणस्य ॥३॥ तासां विश्रमान्वर्णयन्नति वृणोति । स्मायति । स्मायो गुढहसितं तद्यक्तोऽबलोकतवः कटाक्षस्तेन दिशतः खिचतो यावोऽसिषायस्तेन हारि यनोहरणशीलं यद्भुमंडलं तेन प्रहिताः प्रस्थापिता ये सौरता मंत्रास्तेषु शौंडैः प्रगन्भैरनंगस्य बाणः शरैरन्येश्व करणः कामशास्त्रप्रसिद्धैर्यस्येद्रियं मनो विमिथतुं क्षोमियतुं पोडशसहस्रमणि पत्न्यो न शेक्षिति ॥ ४ ॥ अनुरागेण हासोऽत्रलोकश्च नवसंगमे लालसमीत्सुक्यं च ते आद्या यस्य विश्रमकदंबस्य तं भेजः । अनुरागहासावलोकनवसंगमलालसायं भेजुम्तस्य मनो विजेतुं न शेकुरिति वा ॥५॥ किंतु प्रन्युद्गमादिभिविभोस्तस्य दास्यं नित्यं विद्युरिति । प्रीढमावेऽपि नवसंगमा-द्यभिधानमगतसारत्वेनौत्सुक्येन च तथा प्रतीतेः तेषामेव श्लोकानां प्रस्तावांतरे पुनः पुनशञ्चिरतिसींदर्यातु ॥६॥ प्रासंगिकप्रक्तवा प्रस्तुतमाह । तासामिति । दश दश पुत्रा यासा तासां मध्ये प्री

श्रीघरी

37.68

महिष्यो याः प्रागुक्तास्तत्युत्रानिति ॥ ७-१२ ॥ श्रीमानिति वसोः कुंतेवा विशेषणम् ॥ १३ ॥ भद्रो नाम एकल एकः । सोमकोऽवरः कनीयान् । एते कालियाः सुता इति ॥ १४ ॥ माद्रणा लच्मणायाः ॥१५॥ स्त्रिधिश्व दशमः । एते मित्रविंदात्मजाः ॥ १६ ॥ संग्रामजित्प्रमुखाः सत्यकांता भद्रायाः सुताः । शैन्यानामपि सैव ॥ १७ ॥ रोहिण्याः सुतानामुक्तिरन्यासामुपलक्षणा-र्थम् ॥ १८ ॥ एतेषामिति । अन्येषामिप श्रीकृष्णपुत्राणां शतसंख्यस्त्रीषु पुत्राः पौत्राश्च कोटिशो वभूतुः । तत्र हेतुत्वेन श्रीकृष्णपत्नीनां बाहुल्यमनुस्मारयति । मातरः कृष्णजातानामिति । चश-वान् ॥ सुचारुश्वारुगुप्तश्च भद्रचारुस्तथा अपरः ॥ ८ ॥ चारुचंद्रो विचारुश्च चारुश्च दशमो हरेः ॥ प्रद्युम्नप्रमुखा जाता रुक्मिण्यां नावमाः पितुः ॥ ९ ॥ भानुः सुभानुः स्वर्भानुः प्रभानुर्भानुमांस्तथा ॥ चंद्रभानुर्बृहद्भानुरतिभानुस्तथाष्टमः ॥१०॥ श्रीभानुः प्रतिभानुश्च सत्यभामात्मजा दशः॥ सांबः सुमित्रः पुरुजिच्छतजिच सहस्रजित् ॥११॥ विजयश्रित्रकेतुश्र वसुमान्द्रविडः कृतुः ॥ जांबवत्याः सुता ह्येते सांबाद्याः पितृसंमताः ॥ १२ ॥ वीरश्रंद्रोऽश्वसेनश्च चित्रगुर्वेगवान्वृषः ॥ आमः शंकुर्वसुः श्रीमान्कुंतिर्नाग्नजितेः सुताः ॥१३॥ श्रुतः कविर्वृषो वीरः सुवाहुर्भद्र एकलः ॥ शांतिर्दर्शः पूर्णमासः कालिंद्याः सोमको अवरः ॥१४॥ प्रघोषो गात्रवान् सिंहो बलः प्रबल ऊर्ध्वगः॥ माद्रचाः पुत्रा महाशक्तिः सह ओजो अपराजितः ॥ १५॥ बुको हर्षोऽनिलो गुष्रो वर्धनोऽन्नाद एव च ॥ महाशः पावनो विह्निमित्रविंदात्मजाः चुिधः ॥ १६ ॥ संग्रामजिद्बृहत्सेनः शूरः प्रहरणोऽरिजित् ॥ जयः सुभद्रा भद्रायां वाम आयुश्च सत्यकः ॥१७॥ दीतिमांस्ताम्रतप्ताद्या रोहिण्यास्तनया हरेः ॥ प्रद्यम्नाचानिरुद्धोऽभूद्रुक्मवत्यां महाबलः ॥१८॥ पुत्र्यां तु रुक्मिणो राजन्नाम्ना भोजकटे पुरे ॥ एतेषां पुत्रपौत्राश्च बभूवुः कोटिशो नृप ॥ मातरः कृष्णजातानां सहसाणि च षोडश ॥ १९ ॥ राजोवाच ॥ कथं रुवम्यरिपुत्राय प्रादाद्दुहितरं युधि ॥ कृष्णेन परिभूतस्तं हंतुं रंध्रं प्रतीक्षते ॥ एतदाख्याहि मे विद्वनिद्वेषो वैवाहिकं मिथः ॥२०॥ अनागतमतीतं च वर्तमानमतींद्रियम् ॥ विष्रकृष्टं व्यवहितं सम्यक्पश्यंति योगिनः ॥२१॥ श्रीशुक उवाच ॥ वृतः स्वयंवरे साक्षादनंगोऽङ्गयुतस्तया ॥ राज्ञः समेतान्निर्जित्य जहारैकरथो युधि ॥ २२ ॥ यद्यप्यनुस्मरन्वैरं रुक्मी कृष्णावमानितः ॥ व्यतरद्वागिनेयाय सुतां कुर्वनस्वसुः प्रियम् ॥२३॥ रुक्मिण्यास्तनयां राजन्कृतवर्मसुतो बली ॥ उपयेमे विशालाशीं कन्यां चारुमतीं किल ॥ २४ ॥ दौहित्रायानिरुद्धाय पौत्रीं रुक्म्यददाद्धरेः ॥ रोचतां बद्धवैरोऽपि खसुः प्रियचिकीर्षया ॥ जानन्नधर्मं तद्यौनं स्नेहपाशानुबंधनः ॥ २५ ॥ तस्मिन्नभ्युदये राजन् रुक्मिणी रामकेशवौ ॥ पुरं ब्देनाधिकाश्रेत्युक्तम् ॥१९॥ यः कृष्णं इंतुं रंध्रं प्रतीक्षते स कथं प्रादादिति । वैवाहिकं विवाहिनिमित्तम् ॥ २० ॥ रुक्मिणोऽभिप्रायं कथं जानीम इति चेदत आह । अनागतिमिति । अतींद्रिय-मस्मदादीं द्रियागोचरम् । विप्रकृष्टं द्रस्थम् । व्यवहितं कुट्याद्यंतरितम् ॥ २१ ॥ तत्रोत्तरम् । स्वयंवरे रुक्मवत्या वृतः सन् राज्ञो निर्जित्य जहारेति ॥ २२ ॥ यद्यपि श्रीकृष्णावमानितस्तथापि वैरमजुरमरऋषि ज्यतरत्प्रादात्। अन्वमोदतेत्यर्थः ॥ २३ ॥ सर्वासामपि एकैका कन्या तत्सर्व विवाहोपलक्षणार्थं ज्येष्ठकन्याविवाहमाह । कृतिमण्या इति ॥ २४ ॥ यौनं विवाहः । तद्यौनमधर्म

जानचिति। द्विपदसं न भोक्तव्यं द्विपंतं नैव भोजयेदिति लोकविरोधात्। अस्वर्ग्यं लोकविद्विष्टं धर्ममप्याचरेत्र स्विति निषेघाच्चेत्यर्थः ॥ २५ ॥ २६ ॥ लोकविरुद्वाचरणफलं वक्तुमाइ । तस्मि-किति ॥२७॥ अदीव्यत् क्रीडितवान् ॥ २८ ॥ २९ ॥ निष्काणां रुक्षं ग्लइं पणं कृतवान् । कैतवं कपटम् ॥ ३० ॥ न्यर्बुदं दशकोटीग्लई चुिभतो राम आददे ॥ ३१ ॥ छलमाश्रितो रुक्मी भोजकटं जग्मुः सांवप्रद्यम्नकादयः ॥ २६ ॥ तस्मिन्निवृत्त उद्घाहे कालिंगप्रमुखा नृपाः ॥ द्वास्ते रुक्पिणं प्रोचुर्व उपदीर्विनिर्जय ॥२७॥ अनक्षज्ञो ह्ययं राजन्नपि तद्व चसनं महत् ॥ इत्युक्तो बलमाहूय तेनाचै रुक्ययदीव्यत ॥ २८ ॥ शतं सहस्मयुतं रामस्तत्राददे पणम् ॥ तं तु रुक्य जयतत्र कालिंगः प्राहसद्बलम् ॥ दंतान्संदर्शयन्नु चैर्नामृष्यतद्बलायुधः ॥२९॥ ततो लचं रुक्पयगृह्णादुग्लहं तत्राजयद्वलः ॥ जितवानहमित्याह रुक्मो कैतव-माश्रितः ॥ ३० ॥ मन्यूना चुभितः श्रीमान्समुद्र इव पर्वणि ॥ जात्यारुणाशोऽतिरुपा न्यर्बुदं ग्लहमाददे ॥ ३१ ॥ तं चापि जितवात्रामो धर्मेण च्छलमाश्रितः ॥ रुम्मी जितं मयाऽत्रेमे वदंतु प्राश्रिका इति ॥ ३२ ॥ तदाऽत्रवीन्नभोवाणी वलेनैव जितो ग्लहः ॥ धर्मतो वचनेनैव रुक्मी वदित वै मृषा ॥३३॥ तामनादृत्य वैदर्भो दृष्टराजन्यचोदितः ॥ संकर्षणं परिहसन्बभाषे कालचोदितः ॥ ३४ ॥ नैवाक्षकोविदा युयं गोपाला वनगो-चराः ॥ अत्तिर्दीन्यन्ति राजानो बाणैश्र न भवादृशाः ॥ ३५ ॥ रुक्मिणैवमिधिक्षित्रो राजिभश्रोपहासितः ॥ कृद्धः परिघमुद्यम्य जन्ने तं नम्णसंसदि ॥ ३६ ॥ कलिंगराजं तरसा गृहीत्वा दशमे पदे ॥ दंतानपातयत्कुद्धो यो ऽहसदिवृतैर्द्धिजैः ॥ ३७ ॥ अन्ये निर्भिन्नवाह् रुशिरसो रुधिराँ शिताः ॥ राजानो दुहुबुर्भीता बलेन परिघार्दिताः ॥ ३८ ॥ निहते रुक्मिणि श्याले नाववीत्साध्वसाधु वा ॥ रुक्मिणीवलयो राजन् स्नेहभंगभयाद्धरिः ॥ ३९॥ ततो अनिरुद्धं सह सूर्यया वरं रथं समारोप्य युषः कुशस्थलीम् ॥ रामादयो भोजकटाइशार्हाः सिद्धाखिलार्था मधुसूदनाश्रयाः ॥ ४०॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधे उत्तरार्द्धे अनिरुद्धविवाहे रुक्मिवधो नामैकपष्टितमो अध्यायः ॥ ६१ ॥ राजोवाच ॥ वाणस्य तनया-मुषामुपयेमे यद्त्तमः ॥ तत्र युद्धमभूद्धोरं हरिशंकरयोर्नहत् ॥ एतत्सर्वं महायोगिन्समाख्यातुं त्वमर्हसि ॥ १ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ वाणः पुत्रशत-ज्येष्ठो बलेरासीन्महात्मनः ॥ येन वामनरूपाय हरयेऽदायि मेदिनी ॥ २ ॥ यस्यौरसः सुतो वाणः शिवभक्तिरतः सदा ॥ मान्यो वदान्यो भीमाँश्र सत्यसंधो दृढबतः ॥ ३ ॥ शोणितारूये पुरे रम्ये स राज्यमकरोत्पुरा ॥ तस्य शंभोः प्रसादेन किंकरा इव ते अपराः ॥ सहस्रवाहर्वाद्येन तांडवे अतोपयनम्-डम् ॥ ४ ॥ भगवान्सर्वभूतेशः शरण्यो भक्तवरसलः ॥ वरेण छंदयामास स तं वन्ने पुराधिपम् ॥५॥ स एकदाऽऽह गिरिशं पार्श्वस्थं वीर्यदुर्मदः ॥ मया जितमित्याह ॥ ३२-३५ ॥ नुम्णसंसदि मंगलसभायाम् ॥ ३६-३९ ॥ सूर्यया नवोढया । सिद्धा अखिला अर्था अभ्युद्यशत्रुवधादयो येषां ते ॥ ४० ॥ इति दशमस्त्रंघे उत्तरार्ध टीका-यामेकुपिटतमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ द्वियुक्पष्टितमे प्रोक्तमनिरुद्धस्य रोधनस् ॥ कन्यया रममाणस्य वाणेन बहुवाहुना ॥ १ ॥ अनिरुद्धोद्वहेऽन्यस्मिन् वाणयादवसंयुगे ॥ श्रीकृष्णः श्रीहरं जित्वा

श्रीधरी

अ०६२

1.90

बाणबाहूनथाच्छिनत् ॥ २-४ ॥ पुराघिपं पुरपालकम् ॥ ५ ॥ ६ ॥ कामान्पूरयतीति कामपुरः स चासावमरांघिपः कल्पतरुस्तं त्वाम् ॥ ७ ॥ ८ ॥ हे आद्य । निभृतैर्भिरितैदोंभिरद्रीश्रूर्णयन् अयामगच्छम् ॥ ९ ॥ १० ॥ स्ववीर्यस्य नशनं नाशनं केतुभंगं प्रतीक्षमाणः ॥ ११ ॥ श्रीमहेशादिष्टसंग्रामस्य प्रसंगमाह । तस्योपेति । प्राद्युम्निनाऽनिरुद्धेन । तत्रापि स्वमे ॥१२॥ तं कात-

किरीटेनार्कवर्णेन संस्पृशंस्तत्पदां बुजम् ॥ ६ ॥ नमस्ये त्वां महादेव लोकानां गुरुमीश्वरम् ॥ पुंसामपूर्णकामानां कामपूरामरां श्रिपम् ॥ ७ ॥ दो:-सद्दसं त्वया दत्तं परं भाराय मे अभवत् ॥ त्रिलोक्यां प्रतियोद्धारं न लभे त्वहते समम् ॥ ८ ॥ कंड्रत्या निभृतैदों भिर्युयुत्सुर्दिग्गजानहम् ॥ आद्यायां चूर्णयन्नद्रीनभीतास्ते पि प्रदुद्रुवुः ॥ ९ ॥ तच्छुत्वा भगवान्त्रद्भः केतुस्ते भज्यते यदा ॥ त्वद्दर्षःनं भवेन्मूढ संयुगं मत्समेन ते ॥ १० ॥ इत्युक्तः कुमतिर्दृष्टः स्वगृहं प्राविशञ्जूष ॥ प्रतीक्षन्गिरिशादेशं स्ववीर्यनशनं कुधीः ॥ ११ ॥ तस्योषा नाम दुहिता स्वप्ने प्रायुम्निना रितम् ॥ कन्या उलभत कांतेन प्रागदृष्टश्रुतेन सा ॥ १२ ॥ सा तत्र तमपश्यंती कासि कांतेति वादिनो ॥ सखीनां मध्य उत्तस्थौ विह्वला ब्रीडिता भृशम् ॥१३॥ बाणस्य मंत्री कुंभांडश्चित्रहेखा च तत्सुता ॥ सरूयपृच्छत्सखीमूषां कौतूहलसमन्विता ॥ १४ ॥ कं त्वं मृगयसे सुभूः कीदृशस्ते मनोरथः ॥ हस्तग्राहं न तेऽचापि राजपुत्र्युपलक्षये ॥ १५ ॥ अभोवाच ॥ दष्टः कश्चित्ररः स्वप्ने श्यामः कमललोचनः ॥ पीतवासाँ बृहद्वाहुर्योषितां हृदयंगमः ॥ १६ ॥ तमहं मृगये कांतं पायित्वा अथरं मधु ।। कापि यातः स्पृहयतीं क्षिप्वा मां वृजिनार्णवे ॥ १७ ॥ चित्रलेखोवाच ॥ व्यसनं ते अपकर्षामि त्रिलोक्यां र्याद भाव्यते ॥ तमानेष्ये नरं यस्ते मनोहर्ता तमादिश ॥ १८ ॥ इत्युक्त्वा देवगंधर्वसिद्धचारणपन्नगान् ॥ दैत्यिवद्याधरान्यक्षान्मनुजाँश्च तथाऽलि-खत्।। १९ ॥ मनुजेषु च सा वृष्णीन् श्रमानकदुंदुभिम् ॥ व्यलिखद्रामकृष्णौ च प्रद्यम्नं वीच्य लज्जिता ॥२०॥ अनिरुद्धं विलिखितं वीच्योषाऽ-वाङ्मुखी हिया ॥ सोऽसावसाविति प्राह रमयमाना महीपते ॥२१॥ चित्रलेखा तमाज्ञाय पौत्रं कृष्णस्य योगिनी ॥ ययौ विहायसा राजनद्वारकां कृष्णपालिताम् ॥ २२ ॥ तत्र सुप्तं सुपर्यंके प्राद्यमिन योगमास्थिता ॥ गृहीत्वा शोणितपुरं सख्यै प्रियमदर्शयत् ॥२३॥ सा च तं सुन्दरवरं विलोक्य मुदितानना ॥ दुष्प्रेच्ये स्वगृहे पुंभी रेमे प्राद्युम्निना समम् ॥ २४ ॥ परार्ध्यवासःस्रगांधधूपदीपासनादिभिः ॥ पानभोजनभद्येश्च वाक्यैः शुश्र-षयाऽचितः ॥ २५ ॥ गृढः कन्यापुरे शश्वत्प्रवृद्धस्नेहया तया ॥ नाहर्गणान्स बुबुधे ऊषयाऽपहृतेद्रियः ॥ २६ ॥ तां तथा यदुवीरेण भुज्यमानां

मप्रधंती सा उत्तस्थौ ॥ १३ ॥ ततः कि वृत्तं तत्राह । बाणस्येति ॥ १४ ॥ इस्तप्राहं भर्तारम् ॥ १५-१८ ॥ स्वमे त्वया दृष्ट एषां मध्ये को बा भवेदिति देवादीन्यथावत्पटेऽलिखत् ॥१९॥ प्रधुम्नं लिखितं वीत्त्य श्वश्चरोऽयमिति लिजिता ॥ २०-२२ ॥ शोणितपुरं नीत्वा ॥ २३ ॥ पुंभिर्दुध्येत्वये प्रक्षितमशक्ये ॥ २४ ॥ स च परार्ध्यरम्न्यर्वासःसगादिभिः शुश्रूषणपूर्वकमर्वितः सन्

॥ २५ ॥ तया ऊपयाऽपहर्तेद्वियोऽहर्गणान् दिनसमृहात्र बुबुधे ॥ २६ ॥ आप्रीतामतिहृष्टाम्। दुरवच्छदैश्छाद्यितुमशक्यैः ॥ २७ ॥ विचेष्टितं विरुद्धाचरणम् ॥ २८ ॥ अनपायिभिः अपायोऽ-पसर्पणं प्रमादो वा तद्रहितैः । पाठांतरे दुष्टा प्रेष्या सखी यस्यास्तस्याः पुंभिर्दृपणं कुतो वेति न जानीम इत्यर्थः ॥ २९ ॥ ३० ॥ कामस्यात्मनो देहाज्जातम् ॥३१॥ अभिनृम्णया सर्वमंगलया तस्या अंगसंगेन स्तनकुंकुमं यस्यां स्ति तां बाह्वोर्मध्ये वक्षसि द्धानम्। मधुमाञ्चका वसंतभवा माञ्चकास्तदाश्रिताम् । तस्याग्र इत्यार्थः संधिः। तस्या अग्र इत्यर्थः ॥३२ ॥ आततायिभिरुद्यत-

हतत्रताम् ॥ हेतुभिर्रुचर्याचकुरापीतां दुरवच्छदैः ॥ २७ ॥ भटा आवेद्यांचक्रू राजंस्ते दुहितुर्वयम् ॥ विचेष्टितं उक्षयामः कन्यायाः कुलदूषणम् ॥ २८ ॥ अनपायिभिरस्माभिर्ग्रतायाश्च गृहे प्रभो ॥ कन्याया दूषणं पुंभिर्दुष्प्रेक्षाया न विद्यहे ॥२९॥ ततः प्रव्यथितो वाणो दुहितुः श्रतदृषणः ॥ त्वरितः कन्यकागारं प्राप्तो उद्राक्षी चद्रहस् ॥ ३०॥ कामात्मजं तं भुवनैकसुंदरं श्यामं पिशंगांवरमं चुजेक्षणम् ॥ वृहद्भजं कुंडलकुंतलिया स्मिता-वलोकेन च मंडितानम् ॥ ३१ ॥ दीव्यंतमचैः प्रिययाऽभिनृम्णया तदंगसंगस्तनकुंकुमस्रजम् ॥ बाह्वोर्दधानं मधुमन्निकाश्रितां तस्यात्र आसीनमवेदय विस्मितः ॥३२॥ स तं प्रविष्टं वृतमाततायिभिर्भटैरनीकैरवलोक्य माधवः ॥ उद्यम्य मौर्वं परिघं व्यवस्थितो यथांतको दंडधरो जिघांसया ॥३३॥ जिष्टक्षया तान्परितः प्रसर्पतः शुनो यथा सूकरयूथपोऽहनत् ॥ ते हन्यमाना भवनाद्विनिर्गता निभिन्नमूर्थोरुभुजाः प्रदुद्रुवुः ॥३४॥ तं नागपारार्व-लिनंदनो बली घ्नंतं स्वसैन्यं कुपितो वबंध ह ॥ ऊषा भृशं शोकविषादविह्नला वद्धं निशम्याश्रुकलाच्यरौदिषीत् ॥३५॥ इति श्रीमद्भागवते महा-पुराणे दशमस्कन्धे अनिरुद्धवधो नाम द्विषष्टितमो अध्यायः ॥ ६२ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ अपश्यतां चानिरुद्धं तद्वंधूनां च भारत ॥ चत्वारो वार्षिका मासा व्यतीयुरनुशोचताम् ॥ १ ॥ नारदात्तदुपाकर्ण्य वार्तां बद्धस्य कर्म च ॥ प्रययुः शोणितपुरं वृष्णयः कृष्णदेवताः ॥ २ ॥ प्रयम्नो युयुधानश्च गदः सांबो अथ सारणः ॥ नंदोपनंदभद्राद्या रामकृष्णानुवर्तिनः ॥३॥ अक्षौहिणीभिद्यादशिभः समेताः सर्वतो दिशम् ॥ रुरुधुर्वाणनगरं समंतात्सात्वतर्षभाः ॥ ४ ॥ भज्यमानपुरोद्यानप्राकाराङ्घालगोपुरम् ॥ प्रेक्षमाणो रुपाविष्टस्तुल्यसैन्योऽभिनिर्ययौ ॥ ५ ॥ बाणार्थे भगवान् रुद्रः ससुतैः प्रमथर्वृतः ॥ आरुह्य नंदिवृषभं युयुधे रामकृष्णयोः ॥ ६ ॥ आसीत्सुतुमलं युद्धमद्भृतं रोमहर्पणम् ॥ कृष्णशंकरयो राजन्पद्यम्नगुहयोरपि ॥ ७॥ कुम्भांडकूपकर्णाभ्यां बलेन सह संयुगः ॥ सांबस्य बाणपुत्रेण बाणेन सह सात्यकेः ॥ ८॥ त्रह्मादयः सुराधीशा मुनयः सिद्धवारणाः ॥ शक्तैः । माधवोऽनिरुद्धः । मौर्वं मुरुलेहिविशेपस्तिविसितस् ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ शोकविपादाभ्यां विह्वला अवशा । अश्रृणां कला विंदवो ययोस्ते अक्षिणी यस्याः सा ॥ ३५ ॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कंधे उत्तराधें टीकायां द्विपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ त्रियुक्षष्टितमे चाथ वाणयादवसंगरे ॥ स्तुतिर्ज्वरेण रुद्रेण वाणवाहुमिदो हरेः ॥ १ ॥ १ ॥ कर्म च युद्धादिकम् ॥२॥ रामकृष्णानु-वर्तिन इति। तौ पुरतो निर्मतावित्यर्थः ॥३॥ सर्वतो दिशमित्यस्योत्तरेणान्वयः ॥ ४॥ भन्यमानानि पुरोद्यानादीनि । इंद्रैकवद्भावः । अङ्गालाः प्राकारादुपरितनान्युत्रतस्थानानि । अमिनिर्ययौ

श्रीवर

37 . 6 3

॥९९॥

St. W. ft.

बाणः ॥ ५ ॥ मुतः स्कंदस्तरसिंद्द्तैः प्रमधैर्गणैः । रामकृष्णाभ्यां युयुषे ॥ ६-१२ ॥ प्रत्यस्नाण्येवाह । ब्रह्मास्वस्येति । नैजं नारायणास्त्रम् ॥ १३ ॥ १४ ॥ शिक्विना मयूरेण वाहनेन ॥१५॥ वयोरनीकानि । हतो नाथौ येयां तानि ॥१६-२०॥ अनिरीक्षमाणस्तियं सुवेति ॥ २१ ॥ ज्वरस्तु योद्धुमभ्यधावदिति ॥ २२ ॥ श्रीनारायणः शीतज्वरमसृवत् ॥ २३ ॥ माहेश्वरः समाकंदन्युषुषे ॥२४॥ आत्मानं परमशक्तिमंतं मन्यमानः श्रीकृष्णं वाषयितुं प्रवृत्तः स्वयमेव तप्तः संस्तं परमेश्वरं द्वात्वा स्तुवन्नमस्करोति । नमामीति । त्वा त्वामनंतराक्ति नमामि । कृतः । परेषां ब्रह्मादीनामीश्चम् । तत्र हेतः । सर्वोत्मानं सर्वस्यात्मानं चेतियतारम् । तत्कृतः । केवलं शुद्धं द्विप्तातं चैतन्यघनम् । वदेवं सर्वचेतियत्वेत परमेश्वरत्वश्चकम् । किच विश्वसृष्टचादिहेतुत्वा-गंधर्वाप्तरस्तो यत्ता विमानेद्रेष्टुमागमन् ॥ ९ ॥ शांकरानुचरान् शोरिर्भूतप्रमथगुह्यकान् ॥ डाकिनीर्यातुधानाँश्च वेतालान्सिवनायकान् ॥ १० ॥ प्रेतमातृपिशाचाँश्च कृष्मांडान्ब्रह्मराक्षसान् ॥ द्वावयामास तीव्णाग्नैः शरैः शार्क्षधनुश्च्युतैः ॥११॥ पृथग्विधानि प्रायुक्त पिनाक्यस्त्राणि शार्क्षिणे ॥ प्रत्यस्तैः शमयामास शार्क्षपाणिरविस्मितः ॥ १२ ॥ ब्रह्मस्त्रस्य च ब्रह्मस्त्रं वायव्यस्य च पार्वतम् च पार्जन्यं नैजं पाश्चपतस्य च ॥ १३ ॥ मोहियत्वा तु गिरिशं जृम्भणास्त्रेण जृम्भितम् ॥ बाणस्य पृतनांशौरिर्ज्धानासिगदेषुभिः ॥१४॥ स्कंदः प्रद्युम्नवाणौधैरर्धमानः समंततः ॥

प्रत्यक्षैः शमयामास शाङ्गपाणरावास्मतः ॥ १२ ॥ ब्रह्मास्त्रय च ब्रह्मास्त्र वायव्यस्य च पावतम् ॥ आग्नयस्य च पाजन्य नज पाशुपतस्य च ॥ १३ ॥ मोहियत्वा तु गिरिशं जूम्भणास्नेण जूम्भितम् ॥ बाणस्य पृतनां शौरिर्ज्धानासिगदेषुभिः ॥१८॥ स्कंदः प्रद्युम्नवाणौधैर्र्धमानः समंततः ॥ असृश्विमुंचनगात्रेभ्यः शिखिनाऽपाक्रमद्रणात् ॥ १५ ॥ कुंभांडः क्र्पकर्णश्च पेततुर्मुसलादितौ ॥ दुहुबुस्तदनीकानि हतनाथानि सर्वतः ॥ १६ ॥ विशीर्यमाणं स्ववलं हृष्टा बाणोऽत्यमर्पणः ॥ कृष्णमभ्यद्रवत्संख्ये रथी हित्वैव सात्यिकम् ॥ १७ ॥ धनूष्ट्याकृष्य युगपद्धाणः पंत्र शतानि वै ॥ एकै-किस्मिञ्बरौ ह्यौ संदेधे रणदुर्मदः ॥ १८ ॥ तानि चिच्छेद भगवान्धनूषि युगपद्धारः ॥ सारिथं रथमश्वाश्च हत्वा शंखमपूरयत् ॥१९॥ तन्माता कोटरा नाम नग्ना मुक्तशिरोरुहा ॥ पुरोऽवतस्थे कृष्णस्य पुत्रप्राणरिरक्षया॥ २० ॥ तत्सित्र्यं सुखो नग्नामिनरीक्षन्गदाप्रजः ॥ वाणश्च ताविद्वित्रां स्थिश्बन्नधन्वाऽविशत्पुरम् ॥ २१ ॥ विद्राविते भृतगणे ज्वरस्तु त्रिशिरास्त्रिपात् ॥ अभ्यधावत दाशाई दहन्निव दिशो दश ॥२२॥ अथ नारायणो देवस्तं हृष्ट्वा व्यस्त्रज्ज्वरम् ॥ माहेश्वरो वैष्णवश्च युग्रधाते ज्वराबुभौ ॥ २३ ॥ माहेश्वरः समाकंदन्वैष्णवेन वलादितः ॥ अल्बचाऽभयमन्यत्र भीतो माहेश्वरो ज्वरः ॥ शरणार्थी हृषीकेशं तृष्टाव प्रयतांजिलः ॥ २५ ॥ कालो दैवं कर्म जीवः स्वभावो द्रव्यं क्त्रं प्राण आत्मा विकारः ॥ तत्संघातो विश्वोत्पत्तिस्थानसंरोधहेतुं यत्त्वस्त्र ब्रह्मितं प्रशांतम् ॥ २५ ॥ कालो देवं कर्म जीवः स्वभावो द्रव्यं क्त्रं प्राण आत्मा विकारः ॥ तत्संघातो

द्पीत्याह । विश्वोत्पत्तीति । नन्वेवंभूतं ब्रह्म प्रसिद्धं नाहमिति तत्राह । यत्त्व्बह्मति। यद्ब्रह्म तदेव त्वमित्यर्थः । किं तद्ब्रह्मोत्यत आह । ब्रह्मलिंगं ब्रह्मणा वेदेन लिंग्यते द्योत्यत इति । तत्कुतः । प्रशांतम् । सर्वविक्रियारहितत्वाम साक्षाद्वाच्यमिति भावः ॥२५॥ किंच । यत्सविशेषं वस्तु तत्र वयं प्रभवामस्त्विय तु सर्वविशेषातीते न कस्यापि प्रमुत्वं किंतु त्वमेव सर्वप्रभुरिति इप्तिमात्रत्वं विवृष्यन्स्तौति । काल इति । कालः क्षोमकः । कर्म निमित्तम् । तदेव फलाभिम्रखमिन्यक्तं दैवं स स्वभावस्तत्संस्कारः । जीवस्तद्वान् । द्रव्यं भूतस्त्वनाणि । चेत्रं शरीरम् । प्राणः स्त्रम् ।

आत्मा अहंकारः विकार एकादशेंद्रियाणि महाभृतानि चेति पोडशकः तत्संघातो लिंगदेहः। एतस्य च बीजरोहवत्प्रवाहः रोहोऽङ्करो देहाद्वीजहृपं कर्म ततोऽङ्करहरूपो देहस्ततः पुनरेवमिति प्रवाहः। एपा त्वन्माया। तस्यानिषेधः अषोहो यस्मिस्तं त्वां निषेधाविधभूतं प्रषद्ये भजे इति ॥ २६ ॥ नजु देवकीतनयस्य मे कथमेर्वभृतत्वं तत्राह । नानाभावैतिति । सर्वोषाधिविनिर्ध्वक एव त्वं यथा लीलया स्वीकृतैर्भत्स्याद्यवतारैदेवान् विभिषं पालयसि । तदर्थं लोकसेतुन्वर्णाश्रमधर्मान् । तदर्थं तदनुष्टानुनसाधून् तदंगत्वेनोन्मार्गान् दैत्यादीन्हंसि संहरसि । एवमेनद्षि तव जनम भमेर्मारहरणाय । लीलावतारोऽयं न कस्यापि त्वं तनय इत्यर्थः ॥२७॥ अतोऽज्ञानतस्त्वदिभभवे प्रवृत्तं मां तप्तं रचेत्याश्येनाह । तप्तोऽहिमिति । ते तेजसा त्वत्सप्टेन ज्वरेण शांतोग्रेण शीतज्वरेण । परसंतापकस्य युक्त एव ताप इति चेदत आह । तावदिति । सेवायां प्रवृत्तानामनुचित इति भावः ॥ २८ ॥ हे त्रिशिरः। व्येतु अपयातु । मदाज्ञापालकः सन्सस्यं विचर । काऽसावाज्ञा तामाह । य इति । नौ आवयोगिमं संवादं यः स्मरेत्तम्य त्वतु त्वत्तो न भयं भवेतु। त्वया भयं नोत्पादनीयमित्यर्थः ॥२०-३३॥ भक्तरक्षणार्थं श्रीरुद्रो भगवंतं स्तौति । त्वं होति । अयमर्थः । त्वामज्ञात्वाऽयं युष्यत वीजरोहप्रवाहस्त्वन्मायैपा तन्निषेधं प्रपद्ये ॥ २६ ॥ नानाभावैर्छीलयैवोपपन्नेर्देवान्साधूँ ल्लोकसेतुन्विभर्षि ॥ हंस्यन्मार्गानिहसया वर्तमानान् जन्मेत्ते भारहाराय भूमेः ॥ २७ ॥ तप्तोऽहं ते तेजसा दुःसहेन शांतोग्रेणात्युल्वणेन ज्वरेण ॥ तावत्तापो देहिनां तेंऽत्रिमूलं नो सेवेरन्यावदाशानुबद्धाः ॥ २८॥ श्रीभगवानवाच ॥ त्रिशिरस्ते प्रसन्नोऽस्मि ब्येतु ते मञ्ज्वराद्भयम् ॥ यो नो स्मरति संवादं तस्य त्वन्न भवेद्भयम् ॥२९॥ इत्युक्तोऽच्यतमानम्य गतो माहेश्वरो ज्वरः ॥ बाणस्तु रथमारूढः प्रागाद्योतस्यन् जनार्दनम् ॥३०॥ ततो बाहुसहस्रेण नानायुधधरोऽसुरः॥ मुमोच परमकुद्धो बाणांश्वकायुधे नृप ॥ ३१ ॥ तस्यास्यतोऽस्त्राण्यसकृचकेण चुरनेमिना ॥ चिच्छेद भगवान्वाहून् शाखा इव वनस्पतेः ॥ ३२ ॥ वाहपु छिद्यमानेषु वाणस्य भगवान्भवः ॥ भक्तानुकंप्यपत्रज्य चक्रायुधमभाषत ॥ ३३ ॥ श्रीरुद्र उवाच ॥ त्वं हि त्रह्म परं ज्योतिर्गृहं त्रह्मणि वाङ्मये ॥ यं पर्यंत्यमलात्मान आकाशमिव केवलम् ॥ ३४ ॥ नाभिर्नभोऽग्निर्मुखमंबु रेतो द्यौः शीर्षमाशाः श्रुतिरंत्रिरुवीं ॥ चंद्रो मनो यस्य दगर्क आत्मा अहं समुद्रो जठरं भुजेंद्रः ॥ ३५ ॥ रोमाणि यस्यौषधयोऽम्बुवाद्याः केशा विरिंचो धिषणा विसर्गः ॥ प्रजापतिर्हृदयं यस्य धर्मः स वै भवानपुरुषो लोककल्पः ॥३६॥ तवावतारो अयमकुंठधामनधर्मस्य गुप्त्यै भजतो भवाय ॥ वयं च सर्वे भवता अनुभाविता विभावयामो अवनानि सप्त ॥ ३७ ॥ त्वमेक आद्यः पुरुषो-इति न चित्रम्। यतस्त्वं वाङ्मये ब्रह्मण्यिष् गूढं ब्रह्म अभिधाऽविषयत्वात्। कृतः । परं ज्योतिः ज्योतिषामिष प्रकाशकत्वादविषय इत्यर्थः । क तिर्हे प्रतीतिरत आह । यमिति । अमलात्मनां स्वतः प्रकाशस इत्यर्थः ॥३४० आग्तां तावित्रगुणस्य तव ज्ञानं लीलयाऽधिष्ठितम्त्वया यो विराज्विग्रहः सोऽपि न। उदुवरफरांतर्वतिमशकैरिवोदुवरफलिरयाशयेन विराजक्षेपण स्तीति द्वास्याम् नामिति । यस्य नभआदयो नाभ्याद्यवयाः सभवान् लाककल्पः पुरुष इत्युत्तरेणान्वयः । नभो यस्य नाभिः । अग्निर्मुखम् । अम्बु रेतः । द्यौः शीर्षम् । आशा दिशः । श्रृतिः अवर्णेद्रियम् । उर्वी अंघिः । चंद्रो मनः । अर्को दक् । अर्द शिवः । आत्मा अर्दकारः । समुद्रो जठग्म् । इंद्रो भुजो बाहुः । इंद्रादयो लोकपाला बाहव इत्यर्थः ॥ ३५ ॥ ओपघयो रोमाणि । यच्छब्दाविः 📳 ॥१०० स्पष्टार्था । अंबुवाहाः केशाः । विरिचो धिपणा बुद्धिः । प्रजापतिर्विसर्गो मेढूम् । धर्मो हृदयम् । लोकैः कल्प्यतेऽवकल्प्यत इति लोककल्पः ॥ ३६ ॥ ननु तावतः प्रादेशिकशरीरस्य कथं नमो

नाभित्वादीत्यत आह । तवैति । हे अङ्गण्डवामश्राण्यत्वरूप । भवायाग्युद्याय । केवलमेतावित्वत्वस्मदनुग्रहार्थमपीत्याह । वयं चेति । सवें लोकपालास्त्वया पालिताः सप्तापि स्वनानि पाल्याम इति ॥३०॥ नतु यदि विभावयितारो यूयं विभावयानि च भ्रुप्तानि संति तिहैं कथ्युक्तं त्वं हि ब्रह्मति । नहि ब्रह्मत्वे मम सजातीयविज्ञातीयभेदः संभवतीत्यत आह । त्विमिति । एकः सजातीयमेदरहितः । कृतः । आद्यः पुरुपः पुरुपाणामवस्थात्रयवतामाद्यः प्रकृतिभृतः पुरुपः । तुरोयः शुद्ध इत्यर्थः । तदि व कृतः । स्वन्यक् स्वग्रकाश्चानरूपः । शुद्ध देव स्वपाधियोगाजजीवा जायंते । यथाप्तः चेतः च चृतः । वस्पुलिङ्का व्युक्तरंत्येवमेवासमादात्मनः सर्व एव आत्मानो व्युक्तरंतिति श्रुतेः । अतः सजातीयरहितः किंच अद्वितीयो विज्ञातीयरहितोऽपि । कृतः । हेतुः सर्वस्य तथा स्वयं हेतुरहितश्चेति । कृयं तिहि प्रतिश्वरीरं जीवभेदः प्रतीयतेऽत आह । प्रतीयस इति । सर्वगुणप्रसिद्धचे सर्वविषयप्रकाशनाय ॥३८॥ तिहैं किमहमेवं संसारीन्युच्यते निह नहीति सदृष्टां नमाह । यथैवेति । हे भूमंस्वया छायया मेचलक्षणया परदृष्टा पिहितः छादितोऽपि सर्यः इत्यापि सर्वे च कृपाणि च मेघातरितान्घटादीनिप संचकासित प्रकाशयित। एवं गुणेनाहङ्कारेण जीवावरकेण तदृदृष्ट्या पिहितोऽपि अधिनस्त्रयेः स्वह्वचेतुरहेतुरीशः ॥ प्रतीयसेऽथापि यथा विकारं स्वमायया सर्वगुणप्रसिद्धचे ॥ ३८ ॥ यथैव सूर्यः पिहितश्खायया स्वया खायां च रूपाणि च सञ्चकास्ति ॥ एवं गुणेनापिहितो गुणास्त्वमात्मप्रदीपो गुणिनश्च भूमन् ॥ ३९ ॥ यन्मायामोहितिधयः पुत्रदारगृहादिषु ॥ उन्मजुन्ति

च रूपाणि च सञ्चकास्ति ॥ एवं गुणेनापिहितो गुणास्त्वमात्मप्रदीपो गुणिनश्च भूमन् ॥ ३९॥ यन्मायामोहितिधियः पुत्रदारगृहादिषु ॥ उन्मज्ञन्ति निमज्जन्ति प्रसक्ता चुजिनाणिवे ॥ ४० ॥ देवदत्तिममं लब्धा नृलोकमजितेद्वियः ॥ यो नाद्रियेत त्वत्पादौ स शोच्यो ह्यात्मवञ्चकः ॥४१॥ यस्त्वां विस्त्रते मत्यं आत्मानं प्रियमीश्वरम् ॥ विपर्ययेद्वियार्थार्थं विषमत्यमृतं त्यजन् ॥ ४२ ॥ अहं ब्रह्माऽथ विबुधा मुनयश्चामलाशयाः ॥ सर्वात्मना प्रपन्नास्त्वामात्मानं प्रेष्टमीश्वरम् ॥ ४३ ॥ तं त्वा जगित्स्थत्युद्यांतहेतुं समं प्रशांतं सुहृदात्मदेवम् ॥ अनन्यमेकं जगदात्मकेतं भवापवर्गाय भजाम देवम् ॥४४॥ अयं ममेष्टो दिवतोऽनुवर्ती मयाऽभयं दत्तममुष्य देव ॥ संपाद्यतां तद्भवतः प्रसादो यथा हि ते दैत्यपतौ प्रसादः ॥४५॥ श्रीभगवानुवाच ॥ यदात्थ भगवँस्त्वन्नः करवाम प्रियं तव ॥ भवतो यद्भवसितं तन्मे साध्वनुमोदितम् ॥४६॥ अवध्योऽयं मयाप्येष वैरोचितसुतोऽसुरः ॥ प्रहादाय वरो दत्तो न वध्यो मे तवान्वयः ॥ ४७ ॥ दर्पोपशमनायास्य प्रवृक्णा बाह्वो मया ॥ सुदितं च वलं भूरि यच भारायितं भुवः ॥ ४८ ॥

गुणानसन्वादीनुपाधीनगुणिनश्चोपहितान् जीवानपि चकास्ति । आन्मप्रदीपः स्वप्नवाशः । अतः सर्वसाक्षिणस्तव न संसार इत्यर्थः ॥ ३९ ॥ किंच मायाश्रयस्यान्यान्मोह्यतस्तव कृतः संसृतिरित्याश्येनाह । यन्मायेति । पुत्रादिषु प्रमक्ताः । खृजिनाणिवे दुःखसागरे । उन्मज्जिन्ति देवादियोनिषु । निम्चजिन्त स्थावरादिषु । तदुक्तं वायवीये । विष्ययश्च मविति ब्रह्मत्वस्थावरत्ययोरिति
॥४०॥ एवं जीवेश्वरच्यवस्थां निरूप्येदानीमभजंतं निर्दाति द्वाभ्याम् । देवेति । देवेन त्वया कर्माध्यचेण दक्तं नृदेहिममं लब्धवापीति ॥४१ ॥ शोच्यत्वे हेतुः । यस्त्वामिति विषयया विषरीता
अनात्माप्रियाऽनीश्वरा ये इंद्रियार्थाः पृत्रादयस्तदर्थम् ॥४२ ॥ अहमनये च शुद्धमनसस्त्वामेव प्राप्ता इत्याह । अहमिति ॥ ४३ ॥ भगवतो भजनीयत्वे हेतुन्वदंस्तद्भक्तिं प्रार्थयते । त्वं त्वेति ।
समत्वे हेतुः । प्रशांतिमिति । सुरोज्यत्वमाह । सुह्दात्मदैवं सुहद्वुद्धिप्रवर्तकत्वात् । आत्मा च सर्वात्मकत्वात् । एवंभूतं दैवमीश्वरं त्वाम् । न चान्यो भजनीयोऽस्तीत्याह। अनन्यमेकं समानासमानजातीयरहितम् । तत्कृतः । जगतात्मनां च केतमधिष्ठानम् ॥४४॥ स्वयं भक्तिमाशास्य स्वमक्तस्याभीष्टमाशास्ते । अयमिति । दैत्यपतौ प्रहादे ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ वैराचनिर्विकर्मद्भक्तस्तत्सु-

तस्वादवध्यस्तावत् । किंच प्रह्लादायेति । अन्वयो वंशः ॥४७॥ तर्हि किमित्येवं कतं तत्राह् । दर्पोपशमनायेति ॥४८॥ अनुगृष्काति चत्वार इति ॥४९॥ सह वन्वा ऊपया ॥५०॥ स्द्रानुमो-दित इति तदिभिष्रेतस्येव बाणभुजभङ्गस्य कृतत्वात् ॥५१॥ पौरादिभिरम्युद्यतोऽभिष्ठखमागत्य सत्कृतः ॥५२॥५३॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कंघोत्तरार्घे टोकायां त्रिपष्टितमोऽघ्यायः ॥ ६३ ॥ चतुःपष्टितमे कृष्णो नृगं पापादमोचयत् ॥ ब्रह्मस्वहारिदोषोक्त्या राज्ञो द्यानिशक्षयत् ॥ १ ॥ विभृतिमाग्यभोगादिमदोन्नद्धमनोर्थान् ॥ अन्वशासद्यदृन्कृष्णो नृगोद्धारप्रसङ्गतः ॥ २ ॥ १ ॥

चत्वारोऽस्य भुजाः शिष्टा भविष्यन्त्यजरामराः ॥ पार्षदमुख्यो भवतो न कुतश्चिद्भयोऽसुरः ॥४९॥ इति छन्ध्वाऽभयं ऋष्णं प्रणम्य शिरसाऽसुरः ॥ प्राद्यम्नि रथमारोप्य सवध्वा समुपानयत् ॥ ५० ॥ अक्षौहिण्या परिवृतं सुवासःसमलंकृतम् ॥ सपत्नीकं पुरस्कृत्य ययो रुद्रानुमोदितः ॥ ५१ ॥ स्वराजधानीं समलंकृतां ध्वजैः सतोरणैरुक्षितमार्गचत्वराम् ॥ विवेश शङ्कानकदुन्दुभिस्वनैरभ्युद्यतः पौरसुरद्विजातिभिः ॥५२॥ य एवं कृष्णविजयं शङ्करेण च संयगम् ॥ संस्मरेत्रातरुत्थाय न तस्य स्यात्पराजयः ॥ ५३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधें अनिरुद्धानयनं नाम त्रिषष्टितमो अध्यायः ॥ ६३ ॥ श्रीद्यक उवाच ॥ एकदोपवनं राजन् जग्मुर्यदुकुमारकाः ॥ विद्युँ सांवप्रद्यम्नचारुभानुगदाद्यः ॥ १ ॥ कीडित्वा सचिरं तत्र विचिन्वन्तः पिपासिताः ॥ जलं निरुदके कृपे ददृशः सत्त्वमद्भुतम् ॥२॥ कृकलासं गिरिनिभं वीद्य विस्मितमानसाः ॥ तस्य चोद्धरणे यत्नं चक्रस्ते कृपयान्विताः ॥३॥ चर्मजैस्तांतवैः पाशैर्बद्ध्वा पतितमर्भकाः॥ नाशकवन्समुद्धर्तुं कृष्णायाच्ख्युरुत्सुकाः॥ ४ ॥ तत्रागत्यारविंदाक्षो भगवान्विश्वभावनः ॥ वीद्योज्जहार वामेन तं करेण स लीलया ॥५॥ स उत्तमश्लोककराभिमृष्टो विहाय सद्यः कुकलासरूपम् ॥ सन्तप्तवामीकरचारु-वर्णः स्वर्ग्यद्भतालङ्करणांबरस्रक् ॥६॥ पत्रच्छ विद्वानिप तिन्नदानं जनेषु विख्यापियतुं मुकुन्दः ॥ कस्त्वं महाभाग वरेण्यरूपो देवोत्तमं त्वां गणयामि नुनम् ॥ ७ ॥ दशामिमां वा कतमेन कर्मणा संप्रापितो अस्यतदर्हः सुभद्र ॥ आत्मानमाख्याहि विवित्सतां नो यन्मन्यसे नः क्षममत्र वस्तुम् ॥ ८ ॥ श्रीशक उवाच ॥ इति स्म राजा सम्पृष्टः कृष्णेनानन्तमूर्तिना ॥ माधवं प्रणिपत्याह किरीटेनार्कवर्चसा ॥ ९ ॥ नुग उवाच ॥ नुगो नाम नरेंद्रोऽह-मिच्वाकुतनयः प्रभो ॥ दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम् ॥ १० ॥ किं नु तेऽविदितं नाथ सर्वभूतात्मसाचिणः ॥ कालेनान्याहतदृशो वच्ये अथापि तवाज्ञया ।। ११ ।। यावन्त्यः सिकता भूमेर्यावन्त्यो दिवि तारकाः ॥ यावन्त्यो वर्षधाराश्च तावतीरददं स्म गाः ॥ १२ ॥ पयस्विनी-

पिपासितास्तिपिता जरुं विचिन्वन्तः । सन्वं जीवम् ॥ २ ॥ तं कृकलासं वीच्य ॥ ३ ॥ चर्यजैश्वर्मययैः पाशैस्तांत्वैस्तन्तुमयेश्य ॥ ४ ॥ ५ ॥ संतप्तं चामीकरं सुवर्णं तद्वद्वणों यस्य सः । अद्भुता अरुङ्कारांवरस्त्रजो यस्य सः । स्वर्गी देवो वभूवेति ॥६॥७॥ यद्यपि । क्षमं योग्यम् ॥ ८ ॥ ९ ॥ यदि ते कर्णमस्पृशमित्यसंदेहे संदेहवचनं यदि वेदाः प्रमाणं स्युरितिवत् । कर्णपथं नुनं प्राप्तः श्रीघरी

अ॰ ६४

स्यामित्यर्थः ॥ १० ॥ किंच । किं न्विति । सर्वेषां भृतानामात्मनो बुद्धेः साक्षिणस्तेऽविदितं किं नु । न किंचित् ॥ ११-१३ ॥ ऋतव्रतेभ्योऽदंभाचारेभ्यः । तपमा श्रुताः प्रख्याताश्च ते त्रस्रणि वदान्या अन्युदारा अध्यापनशीलाश्च ते संतश्च तेभ्यः ॥ १४ ॥ पूर्व वापीकूपादि कृतम् ॥ १५ ॥ एवं वर्तमानस्य मम संकर्ट किचिदापन्नं शृष्वित्याह । कस्यचिदति । द्विजमुख्यस्य । प्रतिग्रहनिश्चम्य । संपृक्ता मिलिता । अविदुपा ब्राह्मणस्येयमित्यजानेता ॥१६॥१७॥ प्रतिग्राहिणोक्तं दातेति स्वामिनोक्तमपहर्चेति । अभवद्भ्रमः व्याकुलोऽभवमित्यर्थः ॥१८॥ वदोभावपि प्रस्येकमलुनीनौ प्रार्थितौ । कथं तदाह । गवामिति सार्थेन ॥१९॥२०॥ अपरः प्रतिग्राही । दुराग्रहो यञ्चश्चं त्वयोक्तमन्यदिप गवामयुनं यदि देहि तदपीमां विहाय नेच्छामीत्युक्त्वा गां स्यक्त्वा स्तरुणीः शीरुरूपगुणीपपन्नाः कपिरा हेमशृङ्गीः ॥ न्यायाजिता रूप्यखुराः सवत्सा दुकुरुमाराभरणा ददावहम् ॥ १३ ॥ स्वसंकृतेभ्यो गुणशीस्-वद्भयः सीदत्कुटुम्बेभ्य ऋतब्रतेभ्यः ॥ तपःश्रुतब्रह्मवदान्यसद्भयः प्रादां युवभ्यो द्विजपुङ्गवेभ्यः ॥ १४ ॥ गोभूहिरण्यायतनाश्वहस्तिनः कन्या सदा-सीरितर रूपश्याः ॥ वासांसि रत्नानि परिच्छदात्रथानिष्टं च यज्ञैश्वरितं च पूर्तम् ॥ १५ ॥ कस्यचिदुद्विजमुरूपस्य अष्टा गौर्मम गोधने ॥ संप्रका-अविद्वा सा च मया दत्ता दिजातये ॥ १६ ॥ तां नीयमानां तत्स्वामी दृष्ट्रोवाच ममेति तम् ॥ ममेति प्रतिप्राह्याह नृगो मे दत्तवानिति ॥१७॥ विष्ठो विवदमानौ माम्बतुः स्वार्थसाधकौ ॥ भवान्दाता अहर्तेति तच्छुत्वा मे अवद्धमः ॥ १८ ॥ अनुनीतावु भौ विष्ठौ धर्मकृच्छ्वगतेन वै ॥ गवां स्वः प्रकृष्टानां दास्याम्येषा प्रदीयताम् ॥ १९ ॥ भवन्तावनुगृह्णीतां किंकरस्याविजानतः ॥ समुद्धरतं मां कृच्छात्पतंतं निरये अनुनी ॥ २०॥ नाहं प्रतीच्छे वे राजिन्नत्युक्त्वा स्वाम्यपान्नमत् ॥ नान्यद्भवामप्ययुत्तमिच्छामीत्यपरो ययो ॥ २१॥ एतस्मिन्नतरे याम्यैर्दूतैर्नीतो यमक्षयम् ॥ यमेन पृष्ट्स्तत्राहं देवदेव जगत्पते ॥ २२ ॥ पूर्व त्वमशुभं भुंचे उताहो नृपते शुभम् ॥ नांतं दानस्य धर्मस्य पश्ये छोकस्य भास्वतः ॥ २३ ॥ पूर्वं देवाशुभं भुंज इति प्राह पतेति सः ॥ तावदद्राक्षमात्मानं कृकठासं पतन्त्रभो ॥ २४ ॥ ब्रह्मण्यस्य वदान्यस्य तव दासस्य केशव ॥ स्मृतिर्नाद्यापि विध्वस्ता भवत्संदर्शनार्थिनः ॥ २५ ॥ स त्वं कथं मम विभोऽक्षिपथः परात्मा योगेश्वरैः श्रुति-हशाऽमलहृद्विभाव्यः ॥ साक्षादधोत्तज उरुव्यसनांधबुद्धेः स्यान्मेऽनुदृश्य इह यस्य भवापवर्गः ॥ २६ ॥ देवदेव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तमे ॥ नारायण हृषीकेश पुण्यश्लोकाच्युताव्यय ॥ २७ ॥ अनुजानीहि मां कृष्ण यांतं देवगतिं प्रभो ॥ यत्र कापि सतश्चेतो भूयानमे त्वत्पदास्पदम् ययावित्यर्थः ॥२१॥ एतस्मिन्नतर इति । इतः पूर्वे पापाभावान्नेतुसमर्था इति भावः ॥२२॥ उताहो इत्येकं पदम् । अथवा पूर्वे शुभिमिति । नांतिमिति यमस्य स्वस्य वा वाक्यम्। पश्ये पश्यामि ॥२३॥ हे देव ! यमः पूर्वमशुमं भ्रंज इति मयोक्ते स यमः पतेतिप्राह ॥२४॥२५॥ दुर्घटेन श्रीकृष्णदर्शनेन विस्मितः सन्नात्मनो भाग्यमभिनंदति। हे विभो ! सत्वं ममाश्चिपयो लोचनगोचरः सन्कथं साक्षात्प्रत्यक्षांऽसीत्यथेः । किमत्राक्षर्यं तदाइ । पर आत्मा अतएव योगे धरैरपि अतिहशा उपनिषचक्षुपाऽमले हृदि विभाव्यिवित्यः । यतोऽघोक्षजः अक्षजमें द्वियकज्ञानं तदघोऽर्यागेत्र यस्मात्सः । यस्येह भवापवर्गी भवेत्तस्य भवानजुद्दयः स्यात् । उरुव्यसनेन कुकलासभवदुःस्वनांधबुद्धेस्तुः ममतिचित्रमित्यर्थः ॥ २६ ॥ उद्रिक्तमिक्विहुषा संबोधयसाह । देवदेवेति ॥२७॥

अनुज्ञापयति । अनुजानीहीति । देवलोकेऽपि सतो वर्तमानस्यात्मनो मनसः सिविधि प्रार्थयते । यत्र क्वापीति । त्वत्पदमास्पदं विषयो यस्य तथाभृतं भूपादिति ।।२८॥ यास्यन्नमस्यति । नम इति । सर्वभावाय सर्वस्य भावो जन्म येन तस्मै ब्रह्मणे। कर्तृन्वेऽप्यविकाराय। कुतः। अनंतशक्तये अनंता मायाख्या शक्तिर्यस्य तस्मै वासुदेवाय। सर्वभृताश्रयायेन्युवादानन्वमुक्तव्। श्रीकृष्णाय सदानंद-रूपायेति पुरुपार्थत्वमुक्तम् । कृपिर्भूवाचकः शब्दो णश्च निर्वृतिवाचकः ॥ तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यिभिधीयत इति स्मृतेः । किंच योगानामिष्टापूर्वादिकर्मणां पतये फरदात्रे । अयं भावः। एवं-भूतं त्वां विहाय गंतुमनिच्छुपि गमिष्यामि । त्वहत्तकर्भफलभोगायेति ॥२९-३१॥ मनागीपदपि भुक्तं सद्ग्नेरिनसदृशस्य तेजीयसोऽतितेजस्विनोऽपि दुर्जरम् ॥३२॥३३॥ किंच विषादपि ॥ २८ ॥ नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मणे अनंतशक्तये ॥ कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पतये नमः ॥ २९ ॥ इत्युक्त्वा तं परिक्रम्य पादी स्रष्ट्रा स्वमी-लिना ॥ अनुज्ञातो विमानाग्यमारुहत्पश्यतां नृणाम् ॥३०॥ कृष्णः परिजनं प्राह भगवान्देवकोसुतः ॥ ब्रह्मण्यदेवो धर्मातमा राजान्याननुशिक्षयन् ॥३१॥ दुर्जरं वत ब्रह्मस्वं भुक्तमग्नेर्मनागपि ॥ तेजीयसोऽपि किमुत राज्ञामीश्वरमानिनाम्॥३२॥ नाहं हालाहल्रं मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रिया ॥ बहारवं हि विषं प्रोक्तं नास्य प्रतिविधिर्भुवि ॥ ३३ ॥ हिनस्ति विषमत्तारं विह्नरिद्धः प्रशाम्यति ॥ कुलं समूलं दहति ब्रह्मस्वारणिपावकः ॥ ३४ ॥ ब्रह्मस्वं दुरनुज्ञातं भुक्तं हन्ति त्रिपूरुषम् ॥ प्रसह्य तु बलाद्भुक्तं दशपूर्वान् दशापरान् ॥३५॥ राजानो राजलक्यांधा नात्मपातं विवक्षते ॥ निरयं येऽभिमन्यंते ब्रह्मस्व साधु बालिशाः ॥ ३६ ॥ गृह्णति यावतः पांसून्कंदन्तामश्रुविंदवः ॥ विप्राणां हृतवृत्तीनां वदान्यानां कुटुम्बिनाम् ॥ ३७ ॥ राजानो राजकुल्याश्च तावतो अब्दान्निरंकुशाः ॥ कुंभीपाकेषु पच्यन्ते ब्रह्मदायापहारिणः ॥३८॥ स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरेच यः ॥ पष्टिवर्ष-सहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥ ३९ ॥ न मे ब्रह्मधनं भूयाद्यद्गृध्वा अल्पायुषो नृषाः ॥ पराजिताश्च्युता राज्याद्भवन्त्युद्वेजिनो अहयः ॥४०॥ विषं कृतागसमि नैव दुह्यत मामकाः ॥ घ्नंतं बहु शपंतं वा नमस्कुरुत नित्यशः ॥४१॥ यथा उहं प्रणमे विपाननुकालं समाहितः॥ तथा नमत यूयं च यो उन्यथा मे स दंडभाक् ॥ ४२ ॥ ब्राह्मणार्थो ह्यपहृतो हर्तारं पातयत्यथः ॥ अजानंतमि होनं नुगं ब्राह्मणगौरिव ॥ ४३ ॥ एवं विश्राब्य भगवान्मुकुंदो द्वारकौकसः ॥ पावनः सर्वलोकानां विवेश निजमंदिरम् ॥ ४४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधं नृगोपाख्यानं नाम चतुःषष्टितमो अध्यायः ॥ ६४ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ बलभद्रः कुरुश्रेष्ट भगवात्रथमास्थितः ॥ सुहृहिहन्तुरुत्कण्ठः प्रययो नंदगोकुलम् ॥ १ ॥ परि-घोरमित्याह । हिनस्तीति । संसर्गि संसर्गेण मारकत्वादग्नितुल्यता स्यात्तद्पि नेत्याह । व्यक्तिशिति । अपि च समूलमिति । व्यक्तिम्लान्यवशेपयति । ब्रह्मस्वलक्षणारणिजः पापपावमस्तु कुलं तदपि सम्लमिति ॥ ३४ ॥ दुरनुज्ञातं यथावदनुज्ञातम् । त्रिपूरुषं कुलं स्वयं पुत्रं पौत्रं च । प्रसद्य इठात् । वलाद्राजाद्याश्रयतः ॥ ३५ ॥ ये त्रह्यस्त्रमिमन्यंते इच्छंति ते निरयमेवानिमन्यंते । अतो बालिशा अज्ञा आत्मपाते न विचक्षते ॥३६॥ अपि च गृह्वंशीति ॥ ३७-३९ ॥ गृह्या अभिकांच्य ॥ ४० ॥ ४१ ॥ प्रणमे नमामि ॥ ४२ ॥ न केवलमथवादविनीपिकेयं किंतु प्रत्यक्षमि-त्याह । बाह्मणार्थ इति ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ इति श्रीमद्भागवते दक्षमस्कंथे उत्तरार्धे टीकायां चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥६४॥ पंचषष्टितमे रामश्रके गोकुलगागतः ॥ रमनाणस्तु गोपीमिः कालिदाः

श्रीघरी

Ma Fla

कर्षणं मदात् ॥१॥ रामस्य चिरतं चित्रं कालिद्याकर्षणादि यत् ॥ पौंड्रकांतादि कृष्णस्य पृथगुक्तमतः परम् ॥२॥१॥ आशीमिरमिनंदितो वभूव ॥ २ ॥ तदाह चिरमिति ॥ ३ ॥ ंगोपवृद्धाँश्र विधिवदिमिवंद्य यविष्ठैरमिवंदितो वभूवेत्यर्थः । अपि च यथा वय इति ॥४॥ ते सर्वे स्वेषु यादवेषु तं राममनामयमारोग्यं पत्रच्छः । ते च तेन पृष्टा इति ॥५॥ कृष्णे कृष्णप्राप्त्ययं संन्यस्ताखिलराधसस्त्यक्तसर्वविषयाः ॥६॥७॥८॥ रामस्य संदर्शनेनाद्दताः सादराः ॥९॥१०॥११॥ तहिं तद्गमने युष्माभिः प्रतिवंधः किं न कृतः। तद्वावयविश्वासादिति चेत् । नतु विश्वासः किमिति
कृतस्तत्राह । कथं न्विति । वक्त्वदुत्वात्रानाविधानि वाक्यानि ॥१२॥ तत्रान्या ऊत्तः । कथं न गृह्वंतीति । अन्या ऊत्तः । गृह्वंति वा इति चित्रकथस्य चित्रकथाकथनकोविदस्य । किंच सुंदरं

ष्वक्तश्चिरोत्कण्ठैगोंपैगोंपीभिरेव च ॥ रामोऽभिवाद्य पितरावाशीभिरभिनंदितः ॥ २ ॥ विरं नः पाहि दाशाई सानुजो जगदीश्वर ॥ इत्यारोप्यां-कमालिंग्य नेत्रैः सिषिचतुर्जलैः ॥ ३ ॥ गोपवृद्धाँश्च विधिवद्यविष्ठैरभिवंदितः ॥ यथा वयो यथासल्यं यथा संबंधमात्मनः ॥ ४ ॥ समुपेत्याय गोपालान्हास्यहस्तप्रहादिभिः ॥ विश्रांतं सुखमासीनं पप्रच्छुः पर्युपागताः ॥५॥ पृष्टाश्चानामयं स्वेषु प्रेमगद्भदया गिरा ॥ कृष्णे कमलपत्राचे संनय-स्ताखिलराधसः ॥ ६ ॥ किचन्नो बांधवा राम सर्वे कुशलमासते ॥ किचत्समरथ नो राम यूयं दारसुतान्विताः ॥ ७ ॥ दिष्ट्या कंसो हतः पापो दिष्ट्या मुक्ताः सुहज्जनाः ॥ निहत्य निर्जित्य रिपून्दिष्टचा दुर्गं समाश्रिताः ॥ ८ ॥ गोप्यो हसंत्यः पत्रच्छू रामसंदर्शनाहताः ॥ कचिदास्ते सुखं कृष्णः पुरस्रोजनवल्लभः ॥ ९ ॥ कचित्स्मरति वा बंधून्पितरं मातरं च सः ॥ अप्यसौ मातरं द्रष्टुं सक्टदप्यागमिष्यति ॥ अपि वा स्मरते ऽस्माक-मनुसेवां महाभुजः ॥ १० ॥ मातरं पितरं भ्रातन्पतीनपुत्रानस्वसुरपि ॥ यदथें जिहम दाशाई दुस्त्यजानस्वजनान्प्रभो ॥ ११ ॥ ता नः सद्यः परित्यज्य गतः संखिन्नसौहदः ॥ कथं नु तादृशं स्त्रीभिर्न श्रद्धीयेतं भाषितम् ॥ १२ ॥ कथं नु गृह्धंत्यनवस्थितात्मनो वनः कृतन्नस्य नुधाः पुर-स्त्रियः ॥ गृह्वंति वै चित्रकथस्य सुन्दरस्मितावलोकोच्छ्वसितस्मरातुराः ॥ १३ ॥ कि नस्तत्कथया गोप्यः कथाः कथयतापराः ॥ यात्यस्माभिर्विना कालो यदि तस्य तथैव नः ॥ १४ ॥ इति प्रहसितं शौरेर्जिल्पितं चारु वीचितम् ॥ गतिं प्रेमपरिष्वंगं स्मरंत्यो रुरुद्वः स्त्रियः ॥ १५ ॥ संकर्षणस्ताः कृष्णस्य संदेशिईदयंगमैः ॥ सांत्वयामास भगवात्रानान्नयकोविदः ॥ १६ ॥ द्वौ मासौ तत्र चावात्सीन्मधुं माधवमेव च ॥ रामः क्षपास भगवान्गो-पीनां रतिमावहन् ॥ १७ ॥ पूर्णचन्द्रकलामृष्टे कौमुदीगंधवायुना ॥ यमुनोपवने रेमे सेविते स्त्रीगणैर्वृतः ॥१८॥ वरुणप्रेपिता देवी वारुणी बुन्न-

यस्मिरतेनावलोकनेनोच्छ्वसितः स्नुभितो यः स्मरस्तेनातुरः ॥१३॥ अन्या ऊचुः । किं न इति । कालस्तावत्तस्य चास्माकं च यात्येव । किंतु तस्य सुखेनास्माकं तु दुःखेनेत्येतावानेव विशेष इति ष्वनितम् ॥१४॥१५॥ नानाविधेष्वतुनयेषु कोविदः ॥१६॥ मधु चैत्रम् । माधवं वैशाखम् । गोपीनां रतिमिति । श्रीकृष्णकीडासमयेऽतुत्पकानामितवालानामन्यासामित्यभियुक्तप्रतिद्धिः ॥ १७ ॥ पूर्णचंद्रस्य कलाभिर्मरीचिभिरामृष्टे उज्ज्वले कौसुदीगंघवायुना कुमुद्रतीनां गंघवातेन सेविते । यदा । कौसुदीश्च तिकासितानि कुमुदानि लच्यंते । कुमुद्रगंघवातेनेत्यर्थः ॥१८॥

वारुणी सुधया सहोत्पन्ना मदिरा ॥१९॥२०॥ क्षीबो मत्तः ॥२१॥ स्वेद एव प्रालेयं हिमं तेन भूपितम् ॥२२॥ मत्तोऽयमित्यनादृत्यानागतामापगां नदीम् ॥२३॥ आहुता आहुता यद्यस्म-भागच्छिस तम्मात् नेष्ये गमयिष्यामि ॥२४॥ चिकता कंपिता ॥ २५ ॥ एकांशेन शेपारूयेन ॥२६॥२७॥ विजगाहावगाहनं कृतवान् ॥ २८ ॥ उत्तीर्णाय निर्गतायासितांवरादीनि कांति-देदी । बांतिर्रुचभीः यथोक्तं वैष्णवे । वरुणप्रहिता चासमै मालामम्लानपंकजाम् ॥ समुद्रामे तथा वस्त्रे नीले लच्मीरयच्छतेति ॥ हरिवंशे च वलं प्रति लच्मीयाक्यम् । जातरूपमयं चैकं कोटरात् ॥ पतंती तद्वनं सर्वं स्वगंधेनाध्यवासयत् ॥ १९ ॥ तं गंधं मधुधाराया वायुनोपहृतं बलः ॥ आघायोपगतस्तत्र ललनाभिः समं पपौ ॥ २० ॥ उपगीयमानचरितो वनिताभिई लायुधः ॥ वनेषु व्यचरत्क्षीबो मदिवह्वललोचनः ॥ २१ ॥ स्रग्व्येक्कुण्डलो मत्तो वैजयंत्या च मालया ॥ विभित्रिमत्मुखाम्भोजं स्वेदपालेयभूषितम् ॥२२॥ स आजुहाव यमुनां जलकीडार्थमीश्वरः ॥ निजं वाक्यमनादृत्य मत्त इत्यापगां वलः ॥ अनागतां हलाग्रेण कुपितो विचक्ष ह ॥ २३ ॥ पापे त्वं मामवज्ञाय यत्रायासि मायाऽऽहुता ॥ नेष्ये त्वां लांगलाग्रेण शतथा कामचारिणीम ॥२४॥ एवं निर्भिर्तिता भीता यमुना यदुनंदनम् ॥ उवाच चिकता वाचं पितता पादयोर्न्य ॥२५॥ राम राम महावाहो न जाने तव विक्रमम् ॥ यस्यैकांशे-न विधृता जगती जगतःपते ॥ २६ ॥ परं भवं भागवतो भगवान्मामजानतीम् ॥ मोक्तमईसि विश्वात्मन्त्रपत्रां भक्तवत्सल ॥ २७ ॥ ततो व्यमुंच-द्यमुनां याचितो भगवान्वलः ॥ विजगाह जलं स्त्रीभिः करेणुभिरिवेभराट् ॥ २८ ॥ कामं विहत्य सलिलादुत्तीर्णायासितांवरे ॥ भूपणानि महार्हाण ददौ कांतिः शुभां सजस् ॥ २९ ॥ वसित्वा वायसी नीले मालामामुच्य कांचनीस् ॥ रेजे स्वलंकृतो लिसो माहेंद्र इव वारणः ॥ ३० ॥ अद्यापि दृश्यते राजन्यमुनाकृष्टवर्त्मना ॥ वलस्यानंतवीर्यस्य वीर्यं सूचयतीव हि ॥३१॥ एवं सर्वा निशा याता एकेव रमतो त्रजे ॥ रामस्याक्षिप्तवित्तस्य माधुर्यैर्त्रजयोषिताम् ॥ ३२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे बलदेवविजये यमुनाक्र्षणं नाम पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ नंदव्रजं गते रामे करूषाधिपतिर्नृप ॥ वासुदेवो उहिमत्यज्ञो दूतं कृष्णाय प्राहिणोत् ॥ १ ॥ त्वं वासुदेवो भगवानवतीणीं जग-रपतिः ॥ इति प्रस्तोभितो बालैभेन आत्मानमच्युतम् ॥ २ ॥ दूतं च प्राहिणोन्मंदः कृष्णायाव्यक्तवर्त्मने ॥ द्वारकायां यथा वालो नृपो बालकृतो-<u>ऽबुधः ॥ ३ ॥ दूतस्तु द्वारकामेत्य सभायामास्थितं प्रभुम् ॥ कृष्णं कमलपत्राचं राजसन्देशमत्रवीत् ॥४॥ वासुदेवोऽवतीणों ऽहमेक एव न चापरः॥</u> भृतानामनुकम्पार्थं त्वं तु मिथ्या अभिधां त्यज ॥ ५ ॥ यानि त्वमस्मिन्विह्यानि मौब्याद्विभिष् सात्वत ॥ त्यक्त्वैहि मां त्वं शरणं नोचेद्देहि ममाहवम् कुंडलं वज्रभुषणम् ॥ आदिषद्यं च पद्माख्यं दिव्यं अवणभूषणम् ॥ देवेमां प्रतिगृह्णीष्व पौराणीं भूषणिक्रयामित्यादि ॥ २९ ॥ वसित्वा परिधाय । आमुच्य कंठे निधाय । चंदनादिभिरालिप्तः ॥ ३० ॥ ३१ ॥ एकेव एकेव निशा यथा । तथा माधुर्वेविलासैः ॥ ३२ ॥ इति श्रीमद्भागवते देशमस्कन्धे उत्तरार्घे टीकार्या पश्चपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ पड्युक्पष्टितमे काशीं गत्वाऽहन्

श्रीवरी

30.55

पींडकं हरिः ॥ तिनमत्रं च ततो वृत्तं सुदक्षिणवधादिकम् ॥ १ ॥ १ ॥ शस्तोभितः प्रोत्साहितः स्तुत्या । बालैग्ज्ञैः ॥२॥ बालकृतो नृपो बालैर्नृपत्वेन क्रीडायां परिकल्पितः ॥३-७॥ हे सूढ । उन्सन्ये त्विय प्रत्रेष्स्यामि । यैः सह त्वमेवं विकत्थसे तेष्वपीत्यर्थः । यदा । यैः कृत्रिमैः सुदर्शनादिभिस्त्वमेवं इलाघसे तान्युत्सन्ये त्याजियण्यामीत्यर्थः ।।८॥ मां शरणमेहीत्यस्योत्तरम् । सुख-मिति । वटाः कंकादिवस्पक्षिविशेषाः । तत्र तदा शुनां शरणमाश्रयो भविताऽसि ॥ ९ ॥ काशीमिति । पौंड्रकस्यापि तदा मित्रपुरेऽवस्थानात् ॥१०॥११॥ पार्षिणग्राहः पृष्ठतो रक्षकः ॥१२॥ ॥ ६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ कत्थनं तदुपाकर्ण्य पौंड्रकस्याल्पमेधसः ॥ उग्रसेनादयः सभ्या उचकैर्जहसुस्तदा ॥ ७ ॥ उवाच दूतं भगवान्परिहास-कथामन् ॥ उत्सद्तये मृढ चिह्नानि यैरत्वमेवं विकत्थसे ॥८॥ मुखं तदिषधायाज्ञ कंकगृत्रवटैर्वृतः ॥ शियष्यसे हतस्तत्र भिवता शरणं शुनाम् ॥९॥ इति दतस्तदाचेपं स्वामिने सर्वमाहरत् ॥ ऋष्णोऽपि रथमास्थाय काशीमुपजगाम ह ॥ १० ॥ पौंड्रकोऽपि तदुद्योगमुपलभ्य महारथः ॥ अश्लौ-हिणीभ्यां संयुक्तो निश्चकाम पुराद्द्रतम् ॥ ११ ॥ तस्य काशीपतिर्मित्रं पार्षिणग्राहो उन्यगात्रप ॥ अक्षौहिणीभिस्तिसृभिरपश्यत्पौंड्रकं हरिः ॥ १२ ॥ शंखार्यासगदाशार्ङ्गश्रीवत्साद्यप्टिक्षतम् ॥ विभाणं कौम्तुभमणिं वनमालाविभूषितम् ॥ १३ ॥ कौशेयवाससी पीते वसानं गरुडध्वजम् ॥ अमूल्य-मौल्याभरणं स्फुरन्मकरकुंडलम् ॥ १४ ॥ दृष्टा तमात्मनस्तुल्यवेषं कृत्रिममास्थितम् ॥ यथा नटं रंगगतं विजहास भृशं हरिः ॥१५॥ श्रूलैर्गदाभिः परिघैः शक्त्यृष्टिप्रासतोमरैः ॥ असिभिः पट्टिशैर्बाणैः प्राहरत्रस्यो हरिम् ॥ १६ ॥ कृष्णस्तु तत्पौंड्रककाशिराजयोर्बलं गजस्यंदनवाजिपत्तिमत् ॥ गदासिचक्रेषुभिरार्दयद्भृशं यथा युगांते हुतभुक्पृथक्प्रजाः॥१७॥ आयोधनं तद्रथवाजिकुंजरद्विपत्खरोष्ट्रैरिरणाऽवखंडितैः॥ वभौ चितं मोदवहं मन-स्विनामाक्रीडनं भूतपतेरिवोल्बणम् ॥ १८ ॥ अथाह पौंड्कं शौरिभों भोः पौंड्क यद्भवान् ॥ दूतवाक्येन मामाह तान्यस्राण्युत्सृजामि ते ॥ १९ ॥ त्याजियष्येऽभिधानं मे यत्त्वयाऽज्ञ मुषा धृतम् ॥ त्रजामि शरणं तेऽद्य यदि नेच्छामि संयुगम्॥२०॥ इति क्षिप्त्वा शितैर्बाणैर्विरथीकृत्य पौंडूकम् ॥ शिरोऽवृश्रद्रथांगेन वज्रेणेंद्रो यथा गिरेः ॥ २१ ॥ तथा काशिपतेः कायाच्छिर उत्कृत्य पत्रिभिः ॥ न्यपातयत्काशिपुर्यां पद्मकोशिमवानिलः ॥ २२ ॥ एवं मत्सरिणं हत्वा पेँडूकं ससखं हरिः ॥ द्वारकामाविशत्सिद्धैर्गीयमानकथामृतः ॥ २३ ॥ स नित्यं भगवद्धवानप्रध्वस्ताखिलवंधनः॥ विभ्राणश्च हरे राजन्स्वरूपं तन्मयोऽभवत् ॥२४॥ शिरः पतितमालोक्य राजद्वारे सकुण्डलम् ॥ किमिदं कस्य वा वक्त्रमिति संशयिरे जनाः ॥२५॥ राज्ञः काशिपतेर्ज्ञात्वा महिष्यः पुत्रबांधवाः ॥ पौराश्च हा हता राजन्नाथ नाथेति पारुदन् ॥ २६ ॥ सुदक्षिणस्तस्य सुतः कृत्वा संस्याविधि ॥१३॥ गरुडः कृत्रिमो व्वजे यस्य तम् । अमून्योऽनव्यो मौलिराभरणं च यस्य तम् ॥ १४-१६ ॥ गजस्यंदनादिचतुरंगवलमर्दितवान् । पृथक् प्रजाश्रतुर्विधं भृतप्राम यथा युगान्तान्तिरिति ॥ १७ ॥ आयोधनं रणस्थानम् । आरणा चक्रण चितमाकीर्णम् । आक्रीडनिमव कन्पांतरुद्रस्य क्रीडास्थानिमव ॥ १८-२० ॥ गिरेः मृंगं यथेति ॥२१-२४॥ प्रथमं किमिद्मिति प्याद्रकत्र-

मिति विमान्य कस्य चेति संशयिरे संशयं कृतवंत इति ॥ २५ ॥ २६ ॥ संस्थाविधिष्ठत्तरिकयाम् । अपचिति निष्कृतिम् ॥ २७ ॥ बात्मनाऽभिसंघाय बुद्धया व्यवस्य । सुदक्षिणोऽन्युदारः ॥ २८ ॥ बरमादात् वृणीष्वेत्युक्तवानित्यर्थः ॥२९॥ ऋत्विजमृत्विजमिव स्वनियोगकारिणम् । यज्ञस्य देवमृत्विजमिति श्रुतेः ॥३०॥ अत्रक्षण्ये प्रयोजित इति कृष्णे प्रयोजितो विषगीतो मनि-ब्यतीति सचितम् । अभिचरक्षमिचारं कुर्वेन् । व्रती गृहीतनियमः ॥ ३१ ॥ तप्तं ताम्रमिव शिखाइमश्रृणि च यस्य सः अंगारोद्वारीणि लोचनानि यस्य सः ॥ ३२ ॥ दंष्ट्रामिश्रोग्रेम् कुटोदंडेश पितः ॥ निहत्य पितृहंतारं यास्याम्यपचितिं पितुः ॥ २७ ॥ इत्यात्मनाऽभिसंधाय सोपाध्यायो महेश्वरम् ॥ सुद्विणोऽर्च्यामास पर्मेण समाधिना ॥ २८ ॥ शीतो अविमुक्ते भगवाँस्तस्मै वरमदाद्भवः ॥ पितृहंतृवधोपायं स वत्रे वरमीप्सितम् ॥ २९ ॥ दिन्तणाग्नि परिचर त्राह्मणैः सममृत्विजम् ॥ अभिचारविधानेन स चाग्निः प्रमथैर्वृतः ॥ ३० ॥ साधियव्यति संकल्पमत्रह्मण्ये प्रयोजितः ॥ इत्यादिष्टस्तथा चक्रे कृष्णायाभिचरन्त्रती ॥ ३१ ॥ ततोऽग्निरुस्थितः कुण्डान्मूर्तिमानतिभीषणः ॥ तप्तताम्रशिखारमश्रुरंगारोद्दारिलोचनः ॥ ३२ ॥ द्रंष्टोप्रभूकुटीदंडकठोरास्यः स्वजिह्वया ॥ आस्टि हन्स्किणी नग्नो विध्नवंस्त्रिशिखं ज्वलत् ॥ ३३ ॥ पद्भयां तालप्रमाणाभ्यां कंपयन्नवनीतलम् ॥ सोऽभ्यधावद्वतो भृतेद्वरिकां प्रदहन्दिशः ॥३४॥ तमाभिचारदहनमायान्तं द्वारकौकसः ॥ विलोक्य तत्रसुः सर्वे वनदाहे मृगा यथा ॥ ३५ ॥ अचैः सभायां क्रीडतं भगवंतं भयातुराः ॥ त्राहि त्राहि त्रिलोकेश वहेः प्रदहतः पुरम् ॥ ३६ ॥ श्रुत्वा तज्जनवैक्कव्यं दृष्ट्वा स्वानां च साध्वसम् ॥ शरण्यः संप्रहस्याह माभैष्टेत्यविताऽसम्यहम् ॥३७॥ सर्वस्यांतर्बिहःसाची ऋत्यां माहेश्वरीं विभुः ॥ विज्ञाय तिष्ठिघातार्थं पार्श्वस्थं चक्रमादिशत् ॥ ३८ ॥ तत्सूर्यकोटिप्रतिमं सुदर्शनं जाज्वल्यमानं प्रलयानलप्रभम् ॥ स्वतेजसा खं ककुभोऽथ रोदसो चकं मुकुंदास्त्रमथाग्निमार्दयत् ॥३९॥ कृत्यानलः प्रतिहतः स र्यांगपाणेरस्त्रोजसा स तृप भग्न-मुखो निवृत्तः ॥ वाराणसीं परिसमेत्य सुदक्षिणं तं सर्त्विग्जनं समदहत्स्वकृतो अभिचारः ॥ ४० ॥ चक्रं च विष्णोस्तदनुप्रविष्टं वाराणसीं साद्रमभा-लयापणाम् ॥ सगोपुराष्ट्रालककोष्टसंकुलां सकोशहस्त्यश्वरथान्नशालाम् ॥ ४१॥ दग्धा वाराणसीं सर्वा विष्णोश्रकं सुदर्शनम् ॥ भूयः पार्वप्रपा-तिष्ठत्कृष्णस्याक्किष्टकर्मणः ॥ ४२ ॥ य एनं श्रावयेन्मत्यं उत्तमश्लोकविकमम् ॥ समाहितो वा शृणुयात्सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥४३॥ इति श्रोमद्भाग-वते महापुराणे दशमस्कंधे उत्तरार्धे पौंडूकादिवधो नाम षट्षष्टितमो अध्यायः ॥ ६६ ॥ राजोवाच ॥ भूयो अहं श्रोतुमिच्छामि रामस्याद्भतकर्मणः ॥

कठोरं करमास्यं यस्य सः । त्रिशिखं त्रिशूलम् ॥३२॥ दिशः प्रदहन् ॥३४॥३५॥ त्राहि त्राहीत्याहुरिति शेषः ॥३६॥ अहमविताऽस्मि रक्षिष्यामिति ॥ ३० ॥ ३८ ॥ राद्सो च प्रकाशय-दिति शेषः । यद्वा स्वतेजसा खादीन्त्रति जाज्यन्यमानमत्यर्थं प्रकाशमानमित्यर्थः। आर्द्यद्पीडयत् ॥३९॥ अदितोऽग्नियत्कृतवाँस्तदाह । कृत्यानल इति सहित्विग्मिर्जनैश्च वर्तमानम् । अभिचर्यते मायतेऽनेनेत्यमिचारः कृत्यानलः ॥४०॥ अङ्कादिसहिताम् । अङ्का मंचाः ॥ ४१-४३ ॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कथे उत्तरार्थं पट्पष्टितमाऽष्यायः ॥ ६६ ॥ सप्तपष्टितमे रामो गिरी रैवतके

मदात् ॥ स्वैरं युवितिभिः क्रीडक्षवधीद्द्विविदं खलम् ॥१॥ कालिंदीविदारणानंतरं रामचिरतं द्विविद्वधादिसंगतमध्यनुक्त्वा तत्पूर्वभावित्वेन पौंड्कवधादि निरूप्येदानीं तदेव प्रस्तौति। भूयोऽहिम-त्यादिना । रामचरितश्रवणेच्छायामद्भुतकर्मत्वं हेतुस्तत्र चानंतत्वं तत्राप्यप्रमेयत्विमिति ॥१॥ नरकस्य सखेति । हरिणा वैरे कारणम् । सुग्रीवसचिव इति तस्य मंत्रवलम् । मैंदस्य आतेति रामा-यणेऽतिप्रसिद्धत्वेन वीर्याधिक्यमुक्तमिति ॥ २ ॥ सस्युर्नरकस्यापचितिमानृण्यम् । राष्ट्रस्य विष्ठवो नाशो यथा पुरादीनदहदिति ॥ ३ ॥ किंच क्वचिदिति । कदाचित्स द्विविदः अनन्तस्याप्रमेयस्य यदन्यत्कृतवान्प्रभुः ॥ १ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ नरकस्य सखा कश्चिद्दिविदो नाम वानरः ॥ सुग्रीवसचिवः सोऽय भ्राता मेंदस्य वीर्यवान् ॥ २ ॥ सख्युः सो अविति कुर्वन्वानरो राष्ट्रविप्नवम् ॥ पुरग्रामाकरान्घोषानदहद्वह्विमुत्सृजन् ॥ ३ ॥ कवित्स शैलानुत्पाट्य तैर्देशान्सम-चूर्णयत् ॥ आनर्तान्सुतरामेव यत्रास्ते मित्रहा हरिः ॥ ४ ॥ कचित्समुद्रमध्यस्थो दोर्भ्यामुत्थिप्य तज्जलम् ॥ देशान्नागायुतप्राणो वेलाक्लान-मञ्जयत् ॥५॥ आश्रमानृषिमुख्यानां कृत्वा भग्नवनस्पतीन् ॥ अदूषयञ्छक्तनमूत्रैरग्नीन्वैतानिकान्खलः ॥ ६ ॥ पुरुषान्योषितो द्वप्तः दमाभृदुद्रोणी-गुहासु सः ।। निक्षिप्य चाप्यधाच्छैलैः पेशस्कारीय कीटकम् ।। ७ ।। एवं देशान्विप्रकुर्वन्दूषयंश्च कुलस्त्रियः ।। श्रुत्वा सुललितं गीतं गिरिं रैवतकं ययो ॥ ८ ॥ तत्रापश्यद्यदुपति रामं पुष्करमाछिनम् ॥ सुदर्शनीयसर्वांगं छछनायूथमध्यगम् ॥ ९ ॥ गायंतं वारुणीं पीत्वा मदविह्वछछोचनम् ॥ विभ्राजमानं वपुषा प्रभिन्नमिव वारणम् ॥ १० ॥ दुष्टः शाखामुगः शाखामारूढः कंपयन्द्रमान् ॥ चक्रे किलक्लिशब्दमात्मानं संपदर्शयन् ॥११॥ तस्य धाष्टर्यं कपेवींच्य तरुण्यो जातिचापलाः ॥ हास्यिपया विजहसुर्बलदेवपरिग्रहाः ॥ १२ ॥ ता हेलयामास कपिष्रं चेपैः संमुखादिभिः ॥ दर्शयन्स्वगुदं तासां रामस्य च निरीक्षतः ॥ १३ ॥ तं ग्राब्णा प्राहरत्कुद्धो बलः प्रहरतां वरः ॥ स वंचियत्वा ग्रावाणं मदिराकलशं कपिः ॥१८॥ गृहीत्वा हेलयामास धूर्तस्तं कोपयन्हसन् ॥ निर्भिद्य कलशं दुष्टो वासांस्यास्फालयद्वलम् ॥ १५ ॥ कदर्थीकृत्य बलवान्विपवके मदोद्धतः ॥ तं तस्याविनयं दृष्ट्वा देशाँश्च तदुपद्भतान् ॥ १६ ॥ ऋद्धो मुसलमादत्त हलं चारिजिघांसया ॥ द्विविदोऽपि महावीर्यः शालमुद्यम्य पाणिना ॥१७॥ अभ्येत्य तरसा तेन बलं मूर्थन्यताडयत् ॥ तं तु संकर्षणो मूर्धिन पतंतमचलो यथा ॥ १८ ॥ प्रतिजग्राह बलवान्सुनंदेनाहनच तम् ॥ मुमलाहत-मस्तिष्को विरेजे रक्तधारया ॥ १९ ॥ गिरिर्यथा गैरिकया प्रहारं नानु चिंतयन् ॥ पुनरन्यं समुत्तिष्य कृत्वा निष्पत्रमोजसा ॥ २० ॥ तेनाहनत्मु-मित्रहा सिखहंता ॥४॥ तस्य समुद्रस्य जलं बाहुभ्यामृश्क्षिप्य बेलायाः कूले वर्तमानान् देशान् प्लावयामासेति ॥५॥ आश्रमस्थान्वनस्पतीन् मंक्त्वा आहवनीयाद्यग्निषु मूत्रादि कृतवान् ॥६॥

अप्यधात्पिदये । पेशम्कारी अमरः ॥ ७-९ ॥ प्रभिन्नं मत्तम् ॥ १० ॥ ११ ॥ जात्या स्वमावेनैव चापलं यासां ताः ॥ १२ ॥ हेलयामामावजञ्जे । निरीक्षमाणस्य तमनाहत्येत्यर्थः ॥ १३ ॥ १४ ॥ आस्फालयद्योषितां वासांस्याकृष्य पाटितवान् ॥ १५ ॥ विप्रचक्रे एवमपकृतवान् ॥ १६ ॥ शालं हक्षम् ॥ १७ ॥ सुनंदेन सुसलेनाहनत् । अहिमत्यर्थः । तं वानरम् ।

मस्तिष्कं मस्तकावयवविशेषः ॥ १९ ॥ गैरिकया लोहितधातुना । नानुचितयस्रगणयन् ॥ २०-२३ ॥ अरुरुजत्ताडयामास ॥२४॥ यादवेद्रः संकर्षणः ऋद्वः सन् । जत्रौ कंठवाहुमूले ॥२५॥ टंकाः सतोयविवराणि तत्सिहतः ॥ २६ ॥ २७ ॥ जगतो व्यत्तिकरं नाशमावहतीति तथा तम् ॥२८॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कंथे उत्तरार्धे सप्तपष्टितमोऽध्यायः ॥६७॥ अष्टपष्टितमे साबैऽ-निरुद्धे कौरवैर्युधि ॥ तृष्ठिमोक्षाय रामेण गजाह्वयविकर्णम् ॥ १॥ रामचरित्रांतरं निरूपितृमाह । दुर्योधनसुतामिति । समितिजयः संग्रामाजत ॥१॥२॥ नाऽस्याकं महीमस्मामिर्देत्ताम् । संकद्भरतं बलः शतधार्शन्छनत् ॥ ततोर्रन्येन रुपा जध्ने तं चापिशतधार्शन्छनत् ॥२१॥ एवं युद्धचन्भगवता भगने भगने पुनः पुनः ॥ आकृष्य सर्वता वृत्तात्रिर्वक्षमकरोद्रनम् ॥२२॥ ततोऽमुंचिब्बलावर्षं बलस्योपर्यमपितः ॥ तत्सर्वं चूर्णयामास लीलया मुसलायुधः॥ २३ ॥ स बाहू तालसंकाशो मुष्टीकृत्य कपीश्वरः ॥ आसाद्य रोहिणीपुत्रं ताभ्यां वचस्यरूरुजत् ॥ २४ ॥ यादवेंद्रोऽपि तं दोभ्यां त्यक्त्वा मुसललांगले ॥ जत्रावभ्यर्यत्कृद्धः सोऽपतद्रिधरं वमन् ॥ २५ ॥ चकंपे तेन पतता सटंकः सवनस्पतिः ॥ पर्वतः कुरुशार्ट्ल वायना नौरिवांभिस ॥ २६ ॥ जयशब्दो नमःशब्दः साध साध्विति चांबरे ॥ सुरसिद्धमुनींद्राणामासीत्कुसुमवर्षिणाम् ॥ २७ ॥ एवं निहत्य द्विविदं जगद्वचितकरावहम् ॥ संगत्यमानो भगवान् जनैः स्वपुरमाविशत् ॥ २८ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधें द्विविदवधो नाम सप्तपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ द्रयोधनस्तां राजंब्बद्मणां समितिंजयः ॥ स्वयंवरस्थामहरत्सांवो जांववतीस्तः ॥ १॥ कौरवाः कुपिता ऊचुर्द्विनीतोऽयमर्भकः ॥ कदर्थाकृत्य नः कन्यामकामामहरद्वलात् ॥२॥ वध्नीतेमं दुर्विनीतं किं करिष्यंति वृष्णयः ॥ येऽस्मत्प्रसादोपचितां दत्तां नो भुञ्जते महीस ॥ ३ ॥ निगृहीतं दुतं श्रुत्वा यद्येष्यंतीह वृष्णयः ॥ भग्नदर्णाः शमं यांति प्राणा इव सुसंयताः ॥४॥ इति कर्णः शलो भूरिर्यज्ञकेतुः सुयोधनः ॥ सांवमारेभिरे वद्धः कुरु-वृद्धानुमोदिताः ॥ ५ ॥ दृष्टा अनुधावतः सांबो धार्तराष्ट्रान्महारथः ॥ प्रगृह्य रुचिरं चापं तस्थौ सिंह इवैकलः ॥ ६ ॥ तं ते जिच्नुश्चवः ऋद्धास्तिष्ठ तिष्ठेति भाषिणः ॥ आसाद्य धन्विनो बाणैः कर्माग्रण्यः समाकिरन् ॥ ७ ॥ सोऽपविद्धः कुरुश्रेष्ठ कुरुभिर्यदुनंदनः ॥ नामृष्यत्तदिनंत्यार्भः सिंहः चुद्रमृगैरिव ॥ ८ ॥ विस्फूर्ज्य रुचिरं चापं सर्वान्विव्याध सायकैः ॥ कर्णादीन्षड्रथान्वीरस्तावद्भिर्युगपत्पृथक् ॥ ९ ॥ चतुर्भिश्रतुरो वाहानेकैकेन च सारथीन् ॥ रथिनश्च महेष्वासांस्तस्य तत्ते अध्यपूजयन् ॥ १० ॥ तं तु ते विरथं चक्रश्चत्वारश्चतुरो हयान् ॥ एकस्तु सारथिं जन्ने चिच्छेदान्यः शरासनम् ॥११॥ तं बद्धा विरथोक्टत्य कुच्छ्रेग कुरवो युधि ॥ कुमारं स्वस्य कन्यां च स्वपुरं जियनोऽविशन् ॥ १२ ॥ तच्छुत्वा नारदोक्तेन न ते भृषतय इति भावः ॥३॥ यांति यास्यंति । प्राणा इंद्रियाणीव । सुसंयताः प्राणायामादिभिर्दमिताः ॥४॥ कुरुदृद्धो भीष्मस्तेनानुमोदितास्तत्सिर्द्दिताः पडेते इत्यर्थः ॥ ५ ॥ ६ ॥ कर्णाऽ-प्रणीर्येषां ते ॥ ७ ॥ नामृष्यत् असहद्चित्यस्य भगवतोऽभीऽभैकः । अचित्यश्रासावर्भश्रेति वा ॥=॥९॥ तत्प्रपंचयति । चतुर्भिरिति । चतुर्भिर्यतुर इत्यत्र वीष्साऽनुसंघेषा । तत्कर्म ते संमा-

श्रीधरो

3708/

नितवंतः ॥१०॥११॥ स्वस्य दुर्योधनस्य कन्यां च नीत्वेति ॥१२॥१३॥ यतः कलि नैच्छद्तः सांत्वयित्वा जगामेति ॥ १४ ॥ ४५ ॥ धृतराष्ट्रं प्रति बुभुत्सयेति अभिप्रायजिज्ञासयेत्यर्थः ॥ १६ ॥ विधिवदिभिवंद्य ॥ १७ ॥ तम्रुद्धवमर्चियत्वा सत्कृत्य । मङ्गलपाणय उपायनहस्ताः ॥१८॥ वृद्धा अपि प्रणेमुः १९-२१ ॥ यद्ययमित्युग्रसेनवाक्यम् । मृध्ये सहे । अथाशु तमा-नीय समर्पयतेति शेषः ॥२२॥ वीर्यं प्रभावः शौर्यमुन्साहो बलं सन्तं तैरुन्नद्वमुन्छृङ्खलम् । कथम् । आत्मनः शक्तेः सममनुरूपम् ॥२३॥ उपानत्पादरक्षा शिर आरोद्धमिन्छतीति हीना अस्मा-राजन्संजातमन्यवः ॥ कुरून्प्रत्युद्यमं चक्रुरुप्रसेनप्रचोदिताः ॥१३॥ सांत्वियत्वा तु तात्रामः सन्नद्धान्वृष्णिपुंगवान् ॥ नैच्छत्कुरूणां वृष्णीनां किं किंटमलापहः ॥१४॥ जगाम हास्तिनपुरं रथेनादित्यवर्चसा ॥ ब्राह्मणैः कुलबुद्धैश्च बृतश्चंद्र इव ग्रहैः ॥ १५॥ गत्वा गजाह्वयं रामो बाह्मोपवन-मास्थितः ॥ उद्धवं प्रेषयामास धृतराष्ट्रं बुभुत्सया ॥१६॥ सोऽभिवंद्यांबिकापुत्रं भीष्मं द्रोणं च बाह्विकम् ॥ दुर्योधनं च विधिवद्राममागतमत्रवीत् ॥१७॥ तेऽतिप्रीतास्तमाकर्ण्य प्राप्तं रामं सुहत्तमम् ॥ तमर्चियताऽभिययुः सर्वे मंगलपाणयः ॥१८॥ तं संगम्य यथान्यायं गामर्च्यं च न्यवेदयन् ॥ तेषां ये तत्प्रभावज्ञाः प्रणेमुः शिरसा बल्म् ॥१९॥ बंधून्कुराल्निः श्रुत्वा पृष्ट्वा शिवमनामयम् ॥ परस्परमथो रामो बभाषेऽविक्कवं वत्रः ॥ २० ॥ उग्रसेनः चितीशेशो यद आज्ञापयत्मभुः ॥ तदन्यप्रधियः श्रुत्वा कुरुषं मा विलंबितम् ॥२१॥ यद्ययं बहवस्त्वेकं जित्वा धर्मेण धार्मिकम् ॥ अव-ध्नीताथ तान्मुष्ये बंधूनामैक्यकाम्यया ॥ २२ ॥ वीर्यशौर्यबलोन्नद्धमात्मशक्तिसनं वचः ॥ क्रवो बलदेवस्य निशम्योचुः प्रकोषिताः ॥ २३ ॥ अहो महिचत्रमिदं कालगत्या दुरत्यया ॥ आरुरुक्षत्युपानद्वै शिरो मुक्टसेवितम्॥ २४ ॥ एते यौनेन संबद्धाः सहशय्यासनाशनाः ॥ वृष्णयस्तुल्यतां नीता अस्मद्दत्तनुपासनाः ॥२५॥ चामरव्यजने शंखमातपत्रं च पांडुरम्॥ किरीटमासनं शय्यां भुञ्जत्यस्मदुपेच्चया॥२६॥ अलं यदूनां नरदेवलां अनै-र्दातः प्रतीपैः फणिनामिवामृतम् ॥ येऽस्मत्प्रसादोपचिता हि यादवा आज्ञापयन्त्यद्य गतत्रपा वत ॥ २७ ॥ कथमिंद्रोऽपि कुरुमिर्भोष्मद्रोणार्जुना-दिभिः ॥ अदत्तमवरुन्धीत सिंहग्रस्तिमवोरणः ॥२८॥ श्रीशुक उवाच ॥ जन्मबंधुश्रियोन्नद्धमदास्ते भरतर्षभ ॥ आश्राव्य रामं दुर्वाच्यमसभ्याः पुरमा-विशन् ॥ २९ ॥ दृष्ट्वा बुरूणां दौःशील्यं श्रुत्वाऽवाच्यानि चाच्युतः ॥ अवोचत्कोपसंरब्धो दुष्पेच्यः प्रहसन्मुहुः ॥३०॥ नूनं नानामदोन्नद्धाः शांति नेच्छन्त्यसाधवः ॥ तेषां हि प्रशमो दण्डः पश्नां लगुडो यथा ॥ ३१ ॥ अहो यदूनसुसंरब्धानकृष्णं च कूपितं शनैः ॥ सांत्वियत्वा इमेतेषां शमिन्छिन्निहागतः ॥३२॥ त इमे मन्दमतयः कलहोभिरताः खलाः ॥ तं मामवज्ञाय मुहुर्दुर्भाषान्मानिनो अनुवन् ॥३३॥ नोयसेनः किल विभुभोज-माज्ञापयतीत्यर्थः ॥२४॥ अस्यव प्रपश्चः एत इति चतुर्भिः । यौनेन पृथाया विवाहेन ॥ २५ ॥ किंच । चामरव्यजन इति । श्वंतंत्युपश्चंजत इत्यर्थः । अस्मदुपेक्षयाऽस्माकपनाप्रहेण ॥२६॥ अलमिति । अतः परं तान्यपहारध्याम इत्यर्थः ॥ २७ ॥ अवरुन्धीत स्वीक्कर्यात् । उरणो मेषः ॥ २८ ॥ जन्मना वंधुमिश्रोपलक्षितया श्रिया उन्नद्ध उत्कटो मदो येषां ते। दुर्वाच्यं परुषं वाक्यम्।

11१०६।

असम्या दुर्जनाः ॥२९॥३०॥ नानाधनाभिजनादिमदैरुबद्धास्तेषां दंड एव प्रशमः प्रकर्षेण शमयतीति तथा । यथा लगुडो दंडः ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ दुर्भाषानवाच्यशब्दान ॥ ३३ ॥ दुर्भाषण-मृतुम्मरति पङ्भिः । नोग्रसेन इति । विभ्रगञ्जापयितुं समर्थः ॥३४॥ अहो ! ष्टष्टाः श्रीकृष्णमप्यधिक्षिपंतीति कृषित आह । सुधर्मेश्यादिमिस्निमः ॥३५॥३६॥ मौन्युत्तमैभौलियुक्तैरुत्तमांगैः । उत्तमैभौलिमिरिति वा । उपासितानि तीर्थानि यैयोगिभिस्तेपामपि तीर्थम् । यद्वा । उपासितं सर्वैः सेवितं तीर्थं गंगा तस्याग्तीर्थं तीर्थत्वनिमित्तम् । किंच ब्रह्मा भवः श्रीश्राहमपि उद्वहेम । कथंभृता

चुष्णयंधकेश्वरः ॥ शकादयो लोकपाला यस्यादेशानुवर्तिनः ॥३४॥ सुधर्माऽऽक्रम्यते येन पारिजातोऽमरांत्रिपः ॥ आनीय भुज्यते सोऽसो न किला-ध्यासनाईणः ॥३५॥ यस्य पादयुगं साक्षाच्छीरुपास्ते अखिलेश्वरी ॥ स नाईति किल श्रीशो नरदेवपरिच्छदान् ॥ ३६ ॥ यस्यांत्रिपङ्कजरजो अखिल-लोकपालैमींल्युत्तमैर्धृतमुपासिततीर्थतीर्थम् ॥ ब्रह्मा भवो इसपि यस्य कलाः कलायाः श्रीश्रोद्धहेम विरमस्य नुपासनं क ॥३७॥ भुञ्जते कुरुभिर्दत्तं भुखंडं वृष्णयः किलः ॥ उपानहः किल वयं स्वयं तु कुरवः शिरः ॥ ३८ ॥ अहो ऐश्वर्यमत्तानां मत्तानामिव मानिनाम् ॥ असंबद्धा गिरो रूशाः कः सहेतानुशासिता ॥ ३९ ॥ अद्य निष्कौरवीं पृथ्वीं करिष्यामीत्यमर्षितः ॥ गृहीत्वा हलमुत्तस्थौ दहन्निव जगत्त्रयम् ॥ ४० ॥ लांगलाग्रेण नगरमुद्धिदार्य गजाह्वयम् ॥ विचकर्ष स गंगायां प्रहरिष्यन्नमर्षितः ॥ ४१॥ जलयानिमवाघूर्णं गङ्गायां नगरं पतत् ॥ आऋष्यमाणमालोक्य कौरवा जातसंभ्रमाः ॥ ४२ ॥ तमेव शरणं जग्मुः सकुटुंबा जिजीविषवः ॥ सल्हमणं पुरस्कृत्य सांवं प्रांजलयः प्रभुम् ॥४३॥ राम रामाखिलाधार प्रभावं न विदाम ते ॥ मूढानां नः कुबुद्धीनां चंतुमईस्यतिक्रमम् ॥ ४४ ॥ स्थित्युत्पत्यप्ययानां त्वमेको हेतुर्निराश्रयः ॥ छोकान्कीडनकानीश कीडतस्ते वदंति हि ॥ ४५ ॥ त्वमेव मूर्ध्नीदमनंतलीलया भूमंडलं बिमर्षि सहस्रमूर्जन् ॥ अंते च यः स्वात्मनि रुद्धविश्वः शेषेऽद्वितीयः परिशिष्यमाणः ॥४६॥ कोपस्ते अखिलशिचार्थं न द्रेषात्र च मत्सरात् ॥ विश्वतो भगवन्सत्त्वं स्थितिपालनतत्परः ॥४७॥ नमस्ते सर्वभूतात्मन्सर्वशक्तिधराज्यय ॥ विश्वकर्मन्नमस्ते उस्तु त्वा वयं शरणं गताः ॥४८॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं प्रपन्नैः संविग्नैवेंपमानायनैर्वछः ॥ प्रसादितः सुपसन्नो माभेष्टेत्यभयं द्दौ ॥ ४९ ॥ दुर्योधनः पारिवर्हं कुञ्जरान्षष्टिहायनान् ॥ ददौ च द्वादशशतान्ययुतानि तुरङ्गमान् ॥ ५० ॥ रथानां षटसहस्राणि रौक्माणां सूर्यवर्च-साम् ॥ दासीनां निष्ककंठीनां सहस्रं दुहितृवत्सलः ॥ ५१ ॥ श्रतिगृह्य तु तत्सर्वं भगवान्सात्वतर्पभः ॥ ससुतः सस्तुषः प्रायात्प्रहृद्धिरभिनंदितः

वयम् । यस्य कलाया अंशस्य कला अंशाः ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ मत्तानामिन मद्यादिना रूक्षाः परुषाः । अनुशासिता स्वयं दण्डघरः सन् ॥३९॥४०॥ लांगलाग्रेण दक्षिणतः प्राकारमूले निखा-तेन । उद्विदार्य उत्पाट्य ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ जिजीविषव इत्यक्षराधिक्यं सोढन्यम् ॥ ४३ ॥ सूढानां प्रभावानिभिज्ञानाम् । अतिक्रममपराधम् ॥४४॥४५॥ शेषे शयनं करोषि । शोषपयं के परि-शिष्यमाणो यः स च त्वमेवेति वा ॥४६॥ अस्मासु कोपश्च तत्रायसुचित एवेत्याहुः । कोपस्तु इति । स्थितिपालने तत्परस्तात्पर्यवानकोपः । पाठांतरे संबोधनम् ॥४७॥ विश्वं कर्म कृत्यं यस्य श्रीवर्ग

WOE/

१०६॥

द्धागवते दशमस्वधे उत्तरार्धे टीकायामष्टपष्टितमोऽध्यायः ॥६८॥ एकोनसप्तांततमे गार्हस्थ्यं प्रतिमंदिरम् ॥ वृष्णस्य नाग्दो दृष्टा विस्मितोऽगात्ततः स्तुवन् ॥ १ ॥ १ ॥ दिदक्षामिनयेनाह । चित्रमिति । द्वचष्टसदस्रकीरुदावहत्परिणीतवान् ॥२॥ तां द्वारवतीमनुवर्णयति । पुष्पितेति सार्धत्रयेण । पुष्पितेषुवनेष्वाराभेषुयानेषु च द्विजानामलीनां च कुलानि तैर्नादिताम् ॥ ३ ॥ क्वरितेषु व्याहेष ॥४॥ महामरवतैः प्रख्यायंते प्रकाशंत इति तथा तैः । ववर्यस्नमयाः परिच्छदाः परिकरा येषु तैः ॥५॥ पतंत्यः प्रचलंत्यः पताका ये तैर्ध्वजैर्वारित आतपो यस्यां ताम् ॥ ६ ॥ तस्यां ॥ ५२ ॥ ततः प्रविष्टः स्वपुरं हलायुधः समेत्य बंधूननुरक्तचेतसः ॥ शशंस सर्वं यदुपुंगवानां मध्ये सभायां कुरुषु स्वचेष्टितम् ॥ ५३ ॥ अद्यापि च पुरं होतः सूचयद्रामविक्रमम् ॥ समुन्नतं दक्षिणतो गंगायामनुदृश्यते ॥ ५४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधें हास्तिनपुरकर्षण-रूपसंकर्षणविजयो नामाष्टपष्टितमो उध्यायः ॥ ६८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ नरकं निहतं श्रुत्वा तथोद्वाहं च योषिताम् ॥ ऋष्णेनैकेन बह्वीनां तिहृहसुः स्म नारदः ॥ १ ॥ चित्रं बतैतदेकेन वपुषा युगपतपृथक् ॥ गृहेषु द्वन्यष्टसाहस्रं स्त्रिय एक उदावहत् ॥ २ ॥ इत्युत्सुको द्वारवतीं देविषिर्र्षष्ट्रमागमत्॥ पुष्पितोपवनारामद्विजालिकुलनादिताम् ॥ ३ ॥ उत्फुल्लेंद्रं वरांभोजकुह्वारकुमुदोत्पलैः ॥ छुरितेषु सरःसुच्चैः कृजितां हंससारसैः ॥ ४ ॥ प्रामाद-लचैर्नविभर्जुष्टां स्फाटिकराजतैः ॥ महामरकतप्रख्यैः स्वर्णरत्नपरिच्छदैः ॥ ५ ॥ विभक्तरध्यापथनत्वरापणैः शालासभाभो रुनिरां सुरालयैः ॥ संसिक्तमार्गाङ्गणवीथिदेहरीं पतत्पताकाध्वजवारितातपाम् ॥ ६ ॥ तस्यामंतःपुरं श्रीमदर्चितं सर्वधिष्णयपैः ॥ हरेः स्वकौशलं यत्र त्वष्टा कात्स्न्येन दर्शितम् ॥ ७ ॥ तत्र षोडशभिः सद्मसहस्रैः समलंकृतम् ॥ विवेशैकतमं शौरेः पत्नीनां भवनं महत् ॥ ८ ॥ विष्टब्धं विद्रुमस्तंभैवेँदूर्यफलकोत्तमैः॥ इन्द्रनीलमयैः कु ड्येर्जगत्या चाहतित्वषा ॥ ९ ॥ वितानैर्निर्मितैस्त्वष्ट्रा मुक्तादामविलिम्बिभिः ॥ दांतैरासनपर्यंकैर्मण्युत्तमपरिष्कृतैः ॥ १० ॥ दासी-भिर्निष्ककंठीभिः सुवासोभिरलंकृतम् ॥ पुंभिः सकंचुकोष्णीषसुवस्त्रमणिकृण्डलैः ॥ ११ ॥ रत्नप्रदीपनिकरद्यतिभिर्निरस्तध्वांतं विचित्रवलभीषु शिखंडिनो अङ्ग ॥ नृत्यन्ति यत्र विहितागुरुधूपमचैनिर्यातमीच्य घनबुद्धय उन्नदन्तः ॥ १२ ॥ तिस्मन्समानगुणस्ववयःसुवेषदासीसहस्रयुतया अनुसवं गृहिण्या ॥ विष्रो ददर्श चमरव्यजनेन रुक्मदंडेन सात्वतपतिं परिवीजयन्त्या ॥ १३ ॥ तं सन्निरीच्य भगवान्सहसोत्थितः श्रीपर्यंकतः सकलधर्ममृतां हारकायाम् । सर्वैधिष्यपँरोकिपालैरचितम् । पोडशभिः सबसहस्रौः समलंकृतं हरेरंतःपुरं विवेश । तत्र च तस्य शीरेः पत्नीनां भवनेष्वेकतमं विवेशेत्यन्वयः । यत्र च स्वकीशलं त्वष्टा दशितमि-त्यंतःपुरभवनयोविशेषणम् ॥ ७॥ ८ ॥ तदनुवर्णयति चतुभिः । विष्टब्धमिति । विद्वमस्तंभैविष्टब्धं विधृतम् । वैदूर्यमयानि फलकोत्तमानि स्तंभाश्रयणानि स्रादनानि तैरिंद्रनीलमयेः कुड्यादि-मिश्रोपलिश्वतम् । जगत्या भूमिकया चेंद्रनीलमय्या । इता त्विड् यस्यास्तया ॥ ९ ॥ मुक्तादाम्नां विलंबा विविधानि लंबनानि विद्यंते येषु तैः । मण्युत्तमैः परिष्कृतैर्भूषितैः ॥ १० ॥ ११ ॥ ईच्य समीच्य । धनो मेश्रोऽयमिति बुद्धिर्येषां ते ॥ १२ ॥ अनु समं सवकालम् । आत्मना समानानि गुणह्रपवयांसि सुवेषोऽलंकारवच यस्य तेन दाक्षीसहस्रेण युत्या गृहिण्या सह ॥ १३ ॥

स स्वमिति संबोधनम् ॥४८॥ वेषमानमयनं परं येषां तैः ॥४९॥ तुरंगमाश्च हादशायुतानि ॥५०॥ ५१ ॥ सहद्भिः कौरवैः ॥ ५२ ॥ मध्येसभायां सभामध्ये ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ इति श्रीम-

श्रियो रुक्मिण्याः पर्यकतः अवीविशदुपवेशणामास ॥१४॥ अविश्रद्विश्रः दघारेत्यर्थः । विश्रदिति शत्रंतं वा । तदा संवूज्याभिभाष्य च प्राहेत्युत्तरेणान्तयः । कथंभूतः । यस्य चरणशौचं गंगा अशेपतीर्थं सः । अतएव जगद्गुरुतरोऽपि सतां धर्मभृतां पितत्वादेवमकरोदित्यर्थः । सतां पितत्वे हेतः । त्रक्षण्यदेव इति यद्गुणकृतं नाम तस्यैव यतो युक्तं समंजसमतस्तद्धर्मप्रवर्तनायैवमाचर-णिमत्यर्थः ॥१५॥ अभिभाष्य दिष्टचाऽत्र त्वदागमनिमत्यादि प्रियमुक्तवा ॥ १६ ॥ भगवता स्वस्यार्हणमनहं मन्यमानस्तत्संगावयन्त्राह । नैवेति । सर्विभित्रत्वादेवमहणं न तु मम गौरवात् । तिहै

वरिष्ठः ॥ आनम्य पाद्युगलं शिरसा किरीटजुष्टेन सांजलिखीविशदासने स्वे ॥१४॥ तस्यावनिज्य चरणी तदपः स्वमुर्धा विश्रज्ञगदुगुरुतरोऽपि सतां पतिर्हि ॥ ब्रह्मण्यदेव इति यदुगुणनामयुक्तं तस्यैव यच्चरणशौचमशेपतीर्थम् ॥ १५ ॥ संपूज्य देवऋपिवर्यमृषिः पुराणो नारायणा नरसस्वो विधिनोदितेन ॥ वाण्याऽभिभाष्य मितयाऽमृतिमृष्ट्या तं प्राह प्रभो भगवते करवामहे किम् ॥ १६ ॥ नारद उवाच ॥ नैवाद्भतं त्वियि विमोऽखिछ-होकनाथे मैत्री जनेषु सकलेषु द्वमः खलानाम् ॥ निःश्रेयसाय हि जगत्स्थितिरक्षणाभ्यां स्वैरावतार उरुगाय विदाम सुष्टु ॥ १७ ॥ दृष्टं तवांबि-यगलं जनतापवर्गं ब्रह्मादिभिहंदि विचित्यमगाधवोधैः ॥ संसारकूपपतितोत्तरणावलंबं ध्यायंश्वराम्यनुगृहाण यथा स्मृतिः स्यात् ॥ १८ ॥ तती-उन्यदाविशदुगेहं कृष्णपत्न्याः सनारदः ॥ योगेश्वरेश्वरस्यांग योगमायाविवित्सया ॥ १९ ॥ दीव्यन्तमचैस्तत्रापि प्रियया चोद्धवेन च ॥ पूजितः पर्या भक्त्या प्रत्यत्थानासनादिभिः ॥२०॥ पृष्टश्चाविदुषे वासौ कदा यातो भवानिति ॥ क्रियते किं नुपूर्णानामपूर्णेरस्मदादिभिः ॥ २१ ॥ अथापि ब्रहि नो ब्रह्मन्जन्मैतच्छोभनं कुरु ॥ स तु विस्मित उत्थाय तूर्ष्णामन्यदगाद्गृहम् ॥ २२ ॥ तत्राप्यचष्ट गोविंदं लालयन्तं सुतानिशशून् ॥ नतो-Sन्यिस्मनगृहेऽपश्यनमञ्जनाय कृतोद्यमम् ॥ २३ ॥ जुह्नतं च वितानाग्नीन्यजन्तं पश्चिभर्मखैः ॥ भोजयन्तं द्विजानकापि भुञ्जानमवशेषितम् ॥२८॥ कापि संध्यामुपासीनं जपंतं ब्रह्म वाग्यतम् ॥ एकत्र चासिचर्मभ्यां चरन्तमिसवर्त्मस्य ॥ २५ ॥ अश्वैर्गजै रथैः कापि विचरन्तं गदाग्रजम् ॥ किचच्छ-यानं पर्यंके स्त्रयमानं च बन्दिभिः ॥२६॥ मन्त्रयन्तं च किस्मिश्चिन्मन्त्रिभिश्चोद्धवादिभिः ॥ जलकी डारतं कापि वारमुख्या अवलावृतम् ॥ २७ ॥ क्कत्रचिद्दिजमुख्येभ्यो ददतं गाः स्वलंकृताः ॥ इतिहासपुराणानि शृण्वंतं मंगलानि च ॥ २८ ॥ हसन्तं हास्यकथया कदाचित्प्रियया गृहे ॥ कापि धर्मं सेवमानमर्थकामौ च कुत्रचित् ॥ २९ ॥ ध्यायन्तमेकमासीनं पुरुषं प्रकृतेः परम् ॥ शुश्र्पंतं गुरूनकापि कामैभोंगैः सपर्यया ॥ ३० ॥ कुर्वंतं कथं फंसादिष्यमैत्री तत्राह । खलानां दमञ्च नैवाद्भुतिमिति । इतः । जगतः स्थितिघरिणं रक्षणं पालनं च ताभ्यां सह तस्य निःश्रेयसाय त्रायं स्वेच्छावतार इति वयं सुष्टु सम्यिवगः । अतः खल-दमः साधुसंमाननं च युक्तमिति मावः ॥१७॥ यदुक्तं प्रभो किं करवामेति तत्राह । दृष्टमिति । भक्तजनताया अपवर्गह्रपम् । किंच अतिदुलभतया ब्रह्मादिभिभोगेश्वरैरपि हृदि विचित्यम् । किंच । संसारक्षे पतितानामुत्तरणायावलंबमाश्रयम् । एवंभूवं तबांधियुगलं मया दृष्टमतः कृतकृत्योऽस्मि। तथापि त्वत्समृतिर्यथाऽनुगृहाण । ततस्तद्वधायन्तेव नित्यं चरामीति ॥ १८ ॥ १९ ॥ SHIRK

अ०६९

विग्रहं कैश्चित्सिन्धं चान्यत्र केशवम् ॥ कुत्रापि सह रामेण चितयन्तं सतां शिवम् ॥ ३१ ॥ पुत्राणां च दुहित्णां काले विध्युपयापनम् ॥ दारैर्वरै-स्तत्सदृशेः कल्पयन्तं विभूतिभिः ॥ ३२ ॥ प्रस्थापनोपानयनैरपत्यानां महोत्सवान् ॥ वीच्य योगेश्वरेशस्य येषां छोका विसिस्मिरे ॥ ३३ ॥ यजन्तं सक्लान्देवान्कापि ऋतुभिरूजितैः ॥ पूर्तयन्तं कचिद्धमं कूपाराममठादिभिः॥३४॥ चरन्तं मृगयां कापि हयमारुह्य सेंधवम् ॥ ब्नन्तं ततः पशून्मे-ध्यान्परीतं यदुपुङ्गवैः ॥ ३५ ॥ अव्यक्तिंगं प्रकृतिष्वन्तःपुरगृहादिषु ॥ किचचरन्तं योगेशं तत्तद्भावन्तुभुत्सया ॥ ३६ ॥ अथोवाच हृषीकेशं नारदः प्रहसन्निव ॥ योगमायोदयं वीच्य मानुषीमीयुषो गतिम् ॥ ३७ ॥ विदाम योगमायास्ते दुर्दशां अपि मायिनाम् ॥ योगेश्वरात्मन्निर्भाता भवत्पाद-निषेवया ॥ ३८ ॥ अनुजानीहि मां देव लोकाँस्ते यशसाप्लुतान् ॥ पर्यटामि तबोद्गायँ ह्वीलां भुवनपावनीम् ॥ ३९ ॥ श्रीभगवानुवान ॥ ब्रह्मन्ध-र्मस्य वक्ता उद्दं कर्ता तद्नुमोदिता ॥ तच्छिश्वयँह्योकिमिमास्थितः पुत्र मा खिदः ॥ ४० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्याचरन्तं सद्धर्मान्पावनान्गृहमेधि-नाम् ॥ तमेव सर्वगेहेषु सन्तमेकं ददर्श ह ॥ ४१ ॥ कृष्णस्यानन्तवीर्यस्य योगमायामहोदयम् ॥ मुहुर्दश्च ऋषिरभूद्विस्मितो जातकौतुकः ॥४२॥ इत्यर्थकामधर्मेषु कृष्णेन श्रद्धितात्मना ॥ सम्यक्सभाजितः पीतस्तमेवानुस्मरन्ययौ ॥ ४३ ॥ एवं मनुष्यपदवीमनुवर्तमानो नारायणोऽखिलभवाय गृहीतशक्तिः ॥ रेमेऽङ्ग षोडशसहस्रवरांगनानां सत्रीडसोहदनिरीचणहासजुष्टः ॥ ४४ ॥ यानीह विश्वविलयोद्भववृत्तिहेतुः कर्माण्यनन्यविषयाणि हरिश्रकार ॥ यस्त्वङ्ग गायति शृणोत्यनुमोदते वा भक्तिर्भवेद्भगवित ह्यपवर्गमार्गे ॥ ४५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्री-कृष्णगार्हस्थ्यदर्शनं नामैकोनसप्ततितमो अधायः ॥६९॥ श्रीशुक उवाच ॥ अधोषस्युपवृत्तायां कुक्कुटान्कूजतो अधपन् ॥ गृहीतकण्ट्यः पतिभिर्माधन्यो

शिक्षयिन धर्ममास्थितो न तु तन्त्रतः हे पुत्र ! मा खिदः मोहं मा प्रामुहीति ॥४०॥ इत्येवमनुगृहीतस्तमेकमेव संतं ददर्शेति ॥४१॥ मृहुर्मुहुर्देष्ट्रा जातकौतुको मुनिर्विस्मतोऽभूदिति ॥४२॥ श्रद्धितः श्रद्धया युक्त आत्मा यस्य तेन ॥४३॥ नारददृष्टां श्रीकृष्णलीलां निगमयति । एवमिति । अखिलस्य भवायोद्भवाय गृहीताः शक्तयो नानामूर्तयो येन सः । सबीडं च तत्सौहृदं च तेन निरीक्षणं हासम ताभ्यां जुष्टः ॥४४॥ अनन्यविषयाण्यसाधारणानि अपवर्गमार्गे मोक्षप्रदे ॥ ४५ ॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कंघे उत्तरार्घे टीकायामेकोनसप्तितमोऽज्यायः ॥ ६९ ॥ ततस्तु

सप्तितिमे कृष्णस्याहिककर्यणि ॥ द्तनारदयोः कार्ये कार्यमंत्रविचारणम् ॥१॥ जगन्मङ्गलचारित्रमाहिकं जगदीशितुः ॥ नारदेन क्वचित्किचिद्दष्टमाह यथाक्रमम् ॥२॥ अथेति । इत्यथका-मधर्मेषु कृष्णेन श्राद्धतात्मनेति प्रस्तुस्य श्रीकृष्णस्याह्विकस्याधिकारेऽथशब्दः। उपद्वतायामासन्नायाम् । पतिमिः श्रीकृष्णेः । माधव्यो माधवस्य भार्याः ॥१॥ वंदिन इव श्रीकृष्णं बोधयंति संति वयांसि पक्षिणोऽरूरुवनतिशयेनाक् जन् । मंदारवनवायुभिर्गायत्स्वलिष्वनिद्राणि निद्रारहितानि वयांसि ॥ २ ॥ वैदर्भीत्युपलक्षणम् । परिरंभणविश्लेपात्तं पर्यालाच्य ॥३॥ ४॥ एकपखंडम् । तत्र हेतुः । अनन्यं निरुपाधि अतएवाव्ययं नित्यम् । स्वयं ज्योतिष्ट्रे हेतुः । निस्यनिरस्तं नित्यनिवृत्तं कल्पपमिवद्या यस्मात्तम् । उपलक्षणमाह । अस्येति । अस्य विश्वस्य लक्षितभावश्वासौ निवृ-तिथ । भावः सत्ता । निर्वृतिरानंदः । तथा हि । गुणक्षोभात्पूर्वं सत्तामात्रं यः सदेव सौम्यदमग्र आसीदित्यादिश्रतेः । स एवानंदश्च विज्ञानमानंदिमत्यादिश्रुतेः । तं सदानंदिमत्यर्थः ॥५॥ आ-विरहातुराः ॥ १ ॥ वयांस्यह्ररुवन्कृष्णं बोधयन्तीव वन्दिनः ॥ गायत्स्विष्विनिद्राणि मन्दारवनवायुभिः ॥ २ ॥ मुहूर्तं तं तु वेदर्भी नामृष्यदित-शोभनम् ॥ परिरम्भणविश्ठेषात्रियबाह्वन्तरं गता ॥३॥ त्राह्ये मुहूर्त उत्थाय वार्युपस्पृश्य माधवः ॥ दध्यो प्रसन्नकरण आत्मानं तमसः परम् ॥ ४ ॥ एकं स्वयंज्योतिरनन्तमन्ययं स्वसंस्थया नित्यनिरस्तकल्मषम् ॥ ब्रह्माख्यमस्योद्भवनाशहेतुभिः स्वशक्तिभिर्छक्षितभावनिर्वृतिम् ॥ ५ ॥ अथाप्तुतो-<u>अम्भस्यमले यथाविधि क्रियाकलापं परिधाय वाससी ॥ चकार सन्ध्योपगमादि सत्तमो हुतानलो ब्रह्म जजाप वाग्यतः ॥६॥ उपस्थायार्कमुद्यन्तं तर्प-</u> यिखाऽऽत्मनः कलाः ॥ देवानृषीन्पितृन्बृद्धान्विप्रानभ्यर्च्य चात्मवान् ॥ ७ ॥ धेनूनां रुक्मशृङ्गीणां साध्वीनां मौक्तिकस्रजाम् ॥ पयस्विनीनां गृष्टीनां सवत्सानां सुवाससाम् ॥८॥ ददौ रूप्येखुरात्राणां चौमाजिनतिलैः सह ॥ अलंकृतेभ्यो विष्रेभ्यो वद्धं वद्धं दिने दिने ॥९॥ गोविषदेवताबृद्धगुरूनभु-तानि सर्वशः ॥ नमस्कृत्यात्मसंभूतीर्मंगलानि समस्पृशत् ॥ १० ॥ आत्मानं भूषयामास नरलोकविभूषणम् ॥ वासोभिर्भूषणैः स्वीयैदिव्यस्रगन्ले-पनैः ॥ ११ ॥ अवेच्याज्यं तथाऽऽदर्शं गोवृषद्विजदेवताः ॥ कामाँश्च सर्ववर्णानां पौरांतःपुरचारिणाम् ॥ प्रदाप्य प्रकृतीः कामैः प्रतोष्य प्रत्यनन्दत ॥ १२ ॥ संविभज्यात्रतो वित्रान्सकांबूलान्लेपनैः ॥ सुहदः प्रकृतीर्दारानुपायुंक्त ततः स्वयम् ॥ १३ ॥ तावतसृत उपनीय स्यन्दनं परमाद्भुतम् ॥ सुप्रीवाद्येर्द्येर्युक्तं प्रणम्यावस्थितो अवतः ॥ १४ ॥ गृहीत्वा पाणिना पाणी सार्थस्तमथारुहत् ॥ सात्यक्युद्धवसंयुक्तः पूर्वाद्विमिव भास्करः ॥ १५ ॥ आप्छतः स्नातः । संध्याया उपगम उपासनमादियथा भवति तथा कियाकलापं चकार । काण्वत्वाहुदयात्पूर्वमेव हुतानलः । ब्रह्म गायत्री जजाप ॥६॥ कला अंशान्देवान् ऋपीन्पित् उच तर्पयित्वा ॥७॥ गृष्टीनां प्रथमप्रस्तानास् ॥८॥ वहामिति । हिरण्येन परिवृतान् कृष्णान् शुक्कदतो खगान् ॥ मण्णारे भरतोऽददाच्छतं वहानि सप्त चेति श्रत्युक्तानि सप्तोचरशतं वहान्येकीकृत्य पुराणे चतु-र्दशलक्षत्वेन गणितानि । यथोक्तं भरतमेवाधिकृत्य नवमस्कंधे । मृगान् शुक्कदतः कृष्णान्सुवर्णेन परिष्कृतान् ॥ अदात्कर्मणि मष्णारे नियुतानि चतुर्दशेति । ततश्रेयं बद्धसंख्या श्लोकेन संगृद्धते। चतुर्दशानां लक्षाणां सप्ताधिकशतांशकः ॥ वद्रं चतुरशीत्यग्रसहस्नाणि त्रयोदशेति । दिने दिने च प्रतिगहं चेति ॥९॥ आत्मसंभृतीः स्वविभृतीः । मङ्गलानि कपिलादीनि ॥ १० ॥ नरलोकस्य विभूषणरूपमात्मानम् । स्वीयैः पीतांवरकौस्तुभादिभिः ॥११॥ कामानिकलियानर्थान् ॥१२॥ विप्रादीन्ख्रगादिभिः संविभन्य । तेम्यस्तानि दत्त्वेत्यर्थः । उपायुक्त भोगार्थमप्रहीत् ॥१३॥१४॥

श्रीवरी

37000

पाणी कृतेऽञ्जलौ गृहीत्वा ।।१५।। सत्रीडप्रेमवीचितैरीक्षितः चणं स्थितस्ताभिरेव वीचितैः कुच्छादिसृष्टो निरग।दिति ।।१६।। एवं सर्वगृहेम्यः पृथक् पृथङ्निर्गत्यानंतरमेक एव सन्सुधर्मा प्रावि-शत् । यन्निविष्टानां यत्र प्रविष्टानाम् ।। १७ ।। नृसिंहैर्नुषु श्रेष्टैः ।।१८।। उपमंत्रिणः परिहासकाः पृथक् पृथक् स्वस्वसम्रुदायैः ।। १९ ।। मृदंगादयः प्रसिद्धाः । दरः शंखः । स्तादयस्तुष्दुचुः ॥ २०॥ ब्राह्मणा ब्रह्म वेदमाहुमैत्रान्व्याचक्षतेत्यर्थः । वादिनो वचनचतुराः ॥२१-२३॥ गिरिब्रजे तत्संज्ञके दुर्गे रुद्धा आसन् । तेषां च दुःखमावेदयदित्यन्वयः ॥२४॥ कृष्ण कृष्णिति षट-इलोकी राज्ञां विज्ञप्तिस्तत्र प्रथमेन शरणाश्रयणं त्रिभिर्भयानुवादो द्वाभ्यां प्रार्थनमिति ॥२५॥ पृथग्दिशानो लोकस्य भवभयं विवृण्वन्तो नमंति । लोक इति । विकर्म निषिद्धं काम्यं च तिसम्त्रि-तरां रतः स्वे कुशले धर्मे । भवतोऽर्चने त्वयोदिते पंचरात्रे । सामान्यतश्च गीतासु । यत्करोपि यददनासि यज्जुहोपि ददासि यत् ।। यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुव मदर्पणमिति । प्रमत्तोऽनवहितो ईिक्षतो उन्तः पुरस्रीणां सत्रीडप्रेमवीक्षितैः ॥ कृच्छाद्विसृष्टो निरगाज्ञातहासो हरन्मनः ॥१६॥ सुधर्माख्यां सभां सर्वेर्दृष्णिभिः परिवारितः ॥ प्राविशद्यन्नि-विष्टानां न सन्त्यंग षड्टर्मयः ॥ १७ ॥ तत्रोपविष्टः परमासने विभुर्बभौ स्वभासा ककुभो अवभासयन् ॥ वृतो नृसिंहैर्यद्वभिर्यदूत्तमो यथोडुराजो दिवि तारकागणैः ॥ १८ ॥ तत्रोपमंत्रिणो राजन्नानाहास्यरसैर्विभुम् ॥ उपतस्थुर्नटाचार्या नर्तक्यस्तांडवैः पृथक् ॥ १९ ॥ मृदङ्गरीणामुरजवेणुतालदर-स्वनैः ॥ ननुतुर्जगुस्तुष्ट्वुश्च सूतमागधवन्दिनः ॥ २० ॥ तत्राहुर्बोह्मणाः केचिदासीना ब्रह्मवादिनः ॥ पूर्वेषां पुण्ययशसां राज्ञां चाकथयन्कथाः ॥ २१ ॥ तत्रैकः पुरुषो राजन्नागतो अपूर्वदर्शनः ॥ विज्ञापितो भगवते प्रतीहारैः प्रवेशितः ॥ २२ ॥ स नेमस्कृत्य कृष्णाय परेशाय कृतांजिलः ॥ राज्ञामावेदयदुदःखं जरासन्धनिरोधजम् ॥ २३ ॥ ये च दिग्विजये तस्य सन्नतिं न ययुर्नृषाः ॥ प्रसह्य रुद्धास्तेनासन्नयुते द्वे गिरित्रजे ॥ २४ ॥ कृष्ण कृष्णाप्रमेयात्मन्प्रपन्नभयभंजन ॥ वयं त्वां शरणं यामो भवभीताः पृथग्धियः ॥२५॥ लोको विकर्मनिरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं त्वद्दिते भवदर्चने स्वे ॥ यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सद्यश्चिनत्यनिमिषाय नमोऽस्तु तस्मै ॥२६॥ लोके भवान् जगदिनः कलयाऽवतीर्णः सद्रक्ष-णाय खळिनग्रहणाय चान्यः।। कश्चित्त्वदीयमितयाति निदेशमीश किं वा जनः स्वकृतमृञ्ज्ञति तन्न विद्यः।।२७।। स्वप्नायितं नृपसुखं परतंत्रमीश शश्चद्वयेन मृतकेन धुरं वहामः ॥ हित्वा तदात्मिन सुखं त्वदनीहरूभ्यं क्लिश्यामहेऽतिकृपणास्तव माययेह ॥ २८ ॥ तन्नो भवान्प्रणतशोकहरांघि-यावद्यं लोकस्तावदेवास्य लोकस्य यः सद्यो जीविताशां खिनत्ति । तस्मै तुभ्यमिनिमपाय कालात्मने नम इति ॥२६॥ सेयं लोकस्य गांतर्वयं तु त्वद्भक्ता अतोऽस्माकं कुत एतदुदःखमापन्नमित्या-अर्थेणाहुः । लोक इति । भो ईश । जगत इन ईश्वरः । त्विय सद्रक्षणार्थमवतीर्णेऽपि चेदस्माकं दुःखं स्यात्तिहिं किमन्यः किश्वलरासंघादिस्त्वदाज्ञामपि लंघयति । किंच त्वया रचयमाणोऽपि जनः स्वकर्मजं दुःखं प्राप्नोत्येवेति न विद्याः। न चैतदुभयमपि युक्तमिति भावः ॥२७॥ किं दुःखं तदाहुः। स्वप्नायितमिति । स्वप्नवक्षातं नृपसुखं नृपोचितं सुखम् । यतः परतंत्रं विषयसाध्यम् । किंच संप्रति शश्चद्भयं यस्मिस्तेन मृतकतुल्येन शरीरेण धुरं पुत्रदारादिचितां केवलं वहामः। अहो! कष्टं नः ये वयमितः पूर्वमेव निष्कामाः सन्तस्त्वां नाश्रिता इत्याहुः। हित्वेति। त्वत् त्वत्तो यद-नीहैनिष्कामैर्लभ्यमात्मनि स्वतःसिद्धं सुखं तद्धित्वा क्लिक्याम इति ॥ २८ ॥ त्वन्मायाकृतं कर्मबन्धं त्वमेव निवर्तयेति प्रार्थयंते । तम्न इति । वियुच्च मोचय । मगधो जरासंघस्तसंज्ञकात्कर्म-

11१०९।

पाशात। भनुद्धरेव विक्रम्य ततो निर्मम्पतामिति चेदत आहुः। य इति। एक एवायुतमतंगजानां वीर्यं विश्रत्सन्स्वभवने भृधजोऽस्मान् रुरोध। सिंहो मेपीरिव ॥२९॥ किंच युष्मदीया वयमित्य-स्मानधिकं बाधत इत्याहः । यो वा इति । हे उदात्तचक्र उद्यतसुदर्शन ! यो व दिनवकृत्वोऽष्टादशवाराँस्त्वया सह मुधे वर्तमाने तत्र सप्तदशकृत्वस्त्वया खळ मग्नः पराजितः । पश्चादनंतवीयमिष नुलोके निरतं नरशरीरविनोदं भवन्तं सकुज्जित्वोढदर्पः प्राप्तगर्वो युष्मतप्रजा नो रुजति पीडयति । तत्तत्र यद्यक्तं तिर्धिहीत्यर्थः।।३०।। द्त आह् । इतीति ।।३१-३४।। भ्रयानमहान्गुणो लामोऽ-यमस्माकं यत्सर्वलोकवृत्तांतज्ञानमिति ॥३५॥ ईश्वरः कर्ता येषां तेषु ॥३६॥ एवमविदुषेव सर्वज्ञेन जरासंघवधार्थमेव पांडविचकीर्पितं पृष्टो नारदो मायेयमिति ज्ञात्वाह । दृष्टा इति त्रिभिः । विश्वसंज्ञश्च ब्रह्मकोऽपि मायिनो मोहकस्य तेष्वशक्तिभिविद्यादिभिर्भृतेष्वंतर्यामितया चरतो वर्तमानस्य यद्यहं भृतेषु वर्ते तहि भृतानि मां कि न पत्रयंति तत्राह । वहारिव छन्नरुच इति । स्वशक्ति-युग्मो बद्धान्वियुंच्व मगधाह्वयकर्मपाशात् ॥ यो भूभुजोऽयुतमतङ्गजवीर्यमेको विश्रद्धरोध भवने मृगराडिवावीः ॥ २९ ॥ यो वै त्वया द्विनवकृत्व उदात्तचक भग्नो मुधे खलु भवंतमनंतवीर्यम् ॥ जित्वा नृलोकनिरतं सकृदृहदर्षो युष्मत्प्रजा रुजित नोऽजित ति इधेहि ॥ ३०॥ दन उवाच इति माग्धसंरुद्धा भवद्दर्शनकांक्षिणः ॥ प्रपन्नाः पादमूलं ते दीनानां शं विधीयताम् ॥ ३१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ राजदूते व्रवत्येवं देवर्षिः परम-द्यतिः ॥ बिम्नित्पगजराभारं प्रादुरासीद्यथा रिवः ॥ ३२ ॥ तं दृष्टा भगवान्कृष्णः सर्वलोकेश्वरेश्वरः ॥ ववंद उत्थितः शीष्णी ससभ्यः सानुगो मुदा ॥३३॥सभाजियत्वा विधिवत्कृतासनपरिग्रहम् ॥ बभाषे सुनृतैर्वाक्यैः श्रद्धया तपर्यन्मुनिम् ॥३४॥ अपिस्विद्द्य लोकानां त्रयाणामकुतोभयम् ॥ ननु भूयान्भगवतो लोकान्पर्यटतो गुणः ॥३५॥ नहि तेऽविदितं किंचिल्लोकेष्वीश्वरकर्तृषु ॥ अथ पृच्छामहे युष्मान्पांडवानां चिकीर्पितम् ॥ ३६ ॥ श्रीनारद जवाच ॥ दृष्टा मया ते बहुशो दुरत्यया माया विभो विश्वसृजश्च मायिनः ॥ भूतेषु भूमँश्वरतः स्वशक्तिभिवेह्नेरिव च्छन्नरुचो न मेऽद्भृतम् ॥ ३७ ॥ तवेहितं को उर्हति साधु वेदितुं स्वमाययेदं मुजतो नियच्छतः ॥ यद्विद्यमानात्मतया उत्रभासते तस्मै नमस्ते स्वविलक्षणात्मने ॥ ३८ ॥ जीवस्य यः संसरतो विमोक्षणं न जानतोऽनर्थवहाच्छरीरतः ॥ लीलावतारैः स्वयशःप्रदीपकं प्राज्वालयस्वा तमहं प्रपद्ये ॥ ३९ ॥ अथाप्याश्रावये ब्रह्मच् नरलोकविडंबनम् ॥ राज्ञः पैतृष्वस्रेयस्य भक्तस्य च चिकीर्षितम् ॥ ४० ॥ यद्दयति त्वा मखेन्द्रेण राजसूर्यन पांडवः ॥ पार्मेष्टचकामो नपति-स्तद्भवाननुमोदताम् ॥ ४१ ॥ तस्मिन्देवऋतुवरे भवन्तं वै सुरादयः ॥ दिदृचवः समेष्यंति राजानश्च यशस्विनः ॥ ४२ ॥ श्रवणात्कीर्तनाद्भवा-भिरेव छन्ना रक् प्रकाशो यस्य तस्य अतस्तवेदं प्रक्नादि न मेऽद्भुतम् ॥३७॥ इदं जगत्। कथंभृतम् । असदेव यत्तव मायया विद्यमानात्मतया भासते तज्जगत्स् जतः किंतु केवलं तुम्यं नमनमेव शक्यमित्याह । तस्मै नम इति । कुतः । स्वेन रूपेण सर्वतो विलक्षणात्मने अचित्यायेत्यर्थः ॥ ३८ ॥ नन्वेवंभृतस्य किं मायाचेष्टितैरित्यत आह । जीवस्यति । अविद्या तमसावृतत्वेनानर्थ-प्रापकाच्छगेरात्संसरतः । तेनैव तपसा तस्माच्छरीराद्विमोच्चोपायमजानतः । प्राच्वालयत्प्रदीपितवान् । तं त्वा त्वाम् । यशःश्रवणादिभिर्जीवस्य मोक्षार्थमित्यर्थः ॥३९॥ आश्रावये श्राविष्या-मि । नरलोकविडम्बनं ब्रह्म त्वाम् । ब्रह्मन्तिति पाठेऽपि हे ब्रह्मन्परमात्मवरलोकानुकारिणंत्वां आवियव्यामीति ॥४०॥४१॥ न चात्रैवानुमोदनं कार्यं किं तु तत्रागन्तव्यमित्याशयेनाह।तस्मि-

श्रीघरो

37090

किति ॥ ४२ ॥ तत्रागताश्च सर्वे त्यहर्शनादिना पूता भविष्यंतीत्याह अवणादिति । अंतेवसायिनः श्वपचा अपि । ब्रह्ममयस्य ब्रह्मधनमूर्तेः । ईक्षा च अभिमर्शः स्पर्शनं च तौ विद्येते येषाम् ॥४३॥ कैम्रत्यमितश्येनाह । यस्येति । हे भ्रवनानां मंगलरूप ! दिवि पाताले भूमौ च प्रथितं यस्य यशो विश्वं पुनाति । कथम् । प्रथितं दिग्वतानं दिग्भवनानां वितानवदलंकरणम् । तथा चरणांतु च प्रथितं पुनाति । कथं तत्प्रथितम् । दिवि मंदाकिनीति अधश्च भोगवतीति इह च भूमौ गंगेति । तस्य तवागमनात्सवं मंगलं पवित्रं च भविष्यतीति भावः ॥४४॥ तत्रैवं नारदोक्तं तेषु वर्तमानेष्वात्मीयपचेषु यादवेषु जरासंघस्य विजिगीषया अगृह्णत्स्वमन्यमानेषु । वाचःपेशः पेशलवाग्भिरित्यर्थः ॥ ४५ ॥ चन्नुष्ट्वे हेतुः । मंत्रार्थानां मंत्रसाध्यानां तन्ववित्यरिपाकवेदिता ॥४६॥४७॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कंघे उत्तरार्थे टीकायां सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७०॥ अथैकसप्ततितमे उद्धवस्य तु मंत्रतः ॥ इंद्रप्रस्थं गते कृष्णे पार्थानां परमोत्सवः ॥१॥ राजद्ययिमं कृत्वा भीमदुर्योन

नात्पूयंते उन्तेवसायिनः ॥ तव ब्रह्ममयस्येश किसुतेक्षा अभिमर्शिनः ॥४३॥ यस्यामलं दिवि यशः प्रथितं रसायां भूमौ व ते भुवनमंगल दिग्वितानम् ॥ मंदािकनीति दिवि भोगवतीति चाघो गंगेति चेह चरणां पुनाित विश्वम् ॥ ४४॥ श्रीशुक उवाच ॥ तत्र तेष्वात्मपचेष्वगृह्धत्सु विजिगीषया ॥ वाचःपेशेः स्मयन्भृत्यमुद्धवं प्राह केशवः ॥ ४५॥ श्रीभगवानुवाच ॥ त्वं हि नः परमं चत्तुः सुहन्मन्त्रार्थतत्त्वित् ॥ तथा उत्र बृद्धनुष्ठेयं श्रह्भः करवाम तत् ॥४६॥ इत्युपामंत्रितो भर्त्रा सर्वज्ञेनािष सुम्धवत् ॥ निदेशं शिरसाऽऽधाय उद्धवः प्रत्यभाषत् ॥४७॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्वन्धे उत्तराघें भगवद्याने सप्तित्तमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्युदीरितमाकण्यं देवपेरुद्धवोऽत्रवीत् ॥ सभ्यानां मत्माज्ञाय कृष्णस्य च महामितिः ॥ १ ॥ उद्धव उवाच ॥ यदुक्तमृषिणा देव साचिव्यं यद्यतस्त्वया ॥ कार्यं पैतृष्वस्य रक्षा च शरणेषिणाम् ॥ २ ॥ यष्टव्यं राजसूयेन दिक्चकजियना विभो ॥ अतो जरासुतजय उभयार्थो मतो मम ॥ ३ ॥ अस्माकं च महानर्थो ह्येतेनैव भविष्यति ॥ यशश्च तव गोविंद राज्ञो बद्धान्वसुंचतः ॥ ४ ॥ स वै दुविषहो राजा नागायुतसमो बले ॥ बलिनामिष चान्येषां भीमं समवलं विना ॥ ५ ॥ हैरथे स तु जेत्वयो मा शताक्षौहणीयुतः ॥ ब्रह्मण्योऽभ्यर्थितो विभैनं प्रत्याख्याति काहचित् ॥ ६ ॥ ब्रह्मवेषधरो गत्वा तं भिन्नेत चृकोदरः ॥

धनादिषु ॥ किल्मिन्पाद्य तद्द्वारा भूभारमहरत्त्रभुः ॥२॥ देवर्षेर्मतं राजध्यगमनम् । सम्यानां मतं राजरक्षा । कृष्णस्य तु भयम् ॥१॥ यच्यतो यागं करिष्यतः पैतृष्वस्रेयस्य पितृष्वसुः पुत्रस्य साचिन्यं साहाय्यं तच कार्यम् । तथा शरणार्थिनां राज्ञां रक्षा च कार्या ॥२॥ तत्र प्रथमं राजध्यार्थं गंतन्यं ततो राजरक्षा कर्तन्येत्याह । यष्टन्यमित्यष्टभिः । अतो दिग्निजयहेतोः । उभयार्थो राजस्यार्थः शरणागतरचार्थम् ॥ ३॥४॥ अत्युत्सुकतया सद्य एव जरासंधं हंतुमिच्छतो यादवानालच्याह । से वा इति । अन्येषां ततो बलिनामपि यद्यपि समवल एव भीमस्तथापि तं विना । भीमादेव तस्य मृत्युविहित हित भावः ॥ ५॥ नजु स्ववलसाम्येऽपि सेनावलं तस्याधिकमिति चेदत आह । द्वरथ इति । द्वंद्वयुद्धं शतेनाक्षौहिणीभिर्युतो मागवो मा न जेतन्य इत्यर्थः । नन्वसौ स्वसैन्यमेव युद्धाय नियुंजीत कृतस्तेन हैरथमिति तत्राह । त्रक्षण्य इति । न प्रत्याख्याति न निराकरोति ॥ ६ ॥ भिन्नेत् द्वंद्वयुद्धं याचताम् । तथापि समवलत्वात्साम्यमेव स्यादत आह । तव

有益益的

Re. 15.1

सिक्षाविति ॥७॥ नन्विकंचित्कुर्वतो मम सिक्षानार्तिक स्यादत आह । निमित्तमिति । अयमर्थः । यथा तवारूपस्य कालात्मनो विश्वसमें निमित्तं केवलं हिरण्यगर्भस्तथा सर्वश्र तिश्राधे तथाऽत्र त्वमेव सिक्षिमात्रेण हंता भीमो निमित्तमात्रमिति ॥८॥ अतोऽनेनोपायेन त्वया स शीघं हंतच्य हत्याश्येनाह । गायंतीति । जरासंघष्टतानां राज्ञां देच्यः पत्न्यस्ते विशदं कर्म स्वगृहेषु बालकलालनादौ गायंति । किं तत्कर्म । स्वश्रत्रोर्जरासंघस्य वघमारमनां पतीनां विमोक्षणं च । वत्स! मा रोदीः श्रीकृष्ण एवं करिष्यतीति । अत्र दृष्टाताः । गोष्यश्रेत्याद्यः । यथा गोष्यः
शंखचू द्वषं स्वमोक्षं च गायंति । अवतारांतरगतं कुंजरपतेर्नकात् । जनकात्मजायाश्र रावणात् । पित्रोश्र कंसगृहान्मोक्षम् । अत एवंभृतानां तासां कृपया त्वया तथेव कर्तव्यमिति भावः ॥९॥
किश्च जरासंधवध इति । भूर्यथिति । ततः शिश्रुपालवधादयोऽपि सुखसाष्या मविष्यंतीति भावः । एतच्च सर्वे मविष्यत्येवेति संभावयन्नाह । प्राय इति । पच्यत इति पाकः कर्म तस्य विपाकः

हिनष्यित न संदेहो हैरथे तव सित्रधो ॥७॥ निमित्तं परमीशस्य विश्वसर्गनिरोधयोः ॥ हिरण्यगर्भः शर्वश्र कालस्यारूपिणस्तव ॥८॥ गायंति ते विशदकर्म गृहेषु देव्यो राज्ञां स्वशत्रुवधमात्मविमोक्षणं च ॥ गोप्यश्र कुंजरपतेर्जनकात्मजायाः पित्रोश्र लव्धशरणा मुनयो वयं च ॥९॥ जरासंध-वधः कृष्ण भूर्यथायोपकल्पते ॥ प्रायः पाकविपाकेन तव चाभिमतः कतुः ॥ १० ॥ श्रीशुक त्वाच ॥ इत्युद्धववचो राजन्सर्वतो भद्रमच्युतम् ॥ देविर्षयंदुवृद्धाश्र कृष्णश्र प्रत्यपूज्यन् ॥ ११ ॥ अथादिशत्प्रयाणाय भगवान्देवकीसुतः ॥ भृत्यान्दारुकजैत्रादीननुज्ञाप्य गुरून्विभुः ॥ १२ ॥ निर्गमय्यावरोधान्स्वान्सपुतान्सपरिच्छान् ॥ संकर्षणमनुज्ञाप्य यदुराजं च शत्रुहद् ॥ सृतोपनीतं स्वर्थमारुहदूरुङ्घन्य ॥ १३ ॥ ततो रथ-द्विपभटसादिनायकैः करालया परिवृत आत्मसेनया ॥ मृदंगभेर्यानकशंखगोमुखैः प्रघोषघोपित्ककुभो निराक्रमत् ॥ १४ ॥ नृवाजिकांचनशिविका-भिरच्युतं सहात्मजाः पतिमनुखुत्रता ययुः ॥ वरांवराभरणविलेपनस्रजः सुसंवृता नृभिरसिवर्मपाणिभिः ॥ १५ ॥ नरोष्ट्रगोमहिषखराश्वतर्यनःकरेणुभिः परिजनवारयोपितः ॥ स्वलंकृताः कटकुटिकंबलांबराद्यपस्करा ययुरिधयुज्य सर्वतः ॥ १६ ॥ वलं बृहद्ध्यजपटळ्यत्रचामरेर्वरायुधाभरणिकरीट-वर्मभिः ॥ दिवांश्रुभिस्तुमुलरवं वभौ रवेर्यथाऽर्णवः ज्रुभिततिमिगिलोमिभिः ॥ १७ ॥ अथो मुनिर्यदुपतिना सभाजितः प्रणम्य तं हृदि विद्ध-

फलं तेन राज्ञां पुण्यिवपाके जरासंघादीनां पापिवपाकेनेति । पाठांतरे जरासंघस्य पापिवपाकेनेति । तेनायं क्रतुस्तवाभिन्नेतस्य गते त्विय सर्वं भविष्यतीत्यर्थः ॥१०॥ अच्युतमुपपन्या यृद्धम् । यदुवृद्धा इति वदता अनिरुद्धादयस्तथा नापूजिनित स्वितम् ॥ ११ ॥ अनुज्ञाप्यानुज्ञां प्रार्थ्य । गुरून्वसुदेवादीन् ॥१२॥ अवरोधानस्वान्दारान् । निर्ममय्य प्रयाणं कारियत्वा ॥१३॥ भटाः पदातयः । सादिनोऽश्वारोहाः । रथादिनायकैः करालया तीव्रयाऽऽत्मसेनया परिवृतो निराक्रमिक्रशात् । कुतः सकाशात् । मृदंगादिभिर्वाद्यैः प्रघोषण घोषितायाः ककुभः ॥१४॥ नृवाजिभिर्नर्यानेरस्वैश्व कांचनिश्चितकाभिश्चाच्युतं पतिमनुययुः सुव्रताः । वराण्यंवरादीनि यासां ताः ॥ १५ ॥ नरोष्ट्रादिश्चिर्यानैः । अश्वतरी गर्दभ्यामश्वाज्ञाता । अनः शकटम् । करेणुगजी । परि-जनयोषिते वारयोषितश्च । कटकुटय उशीरादित्णनिर्मितगृहाः कंवलांवराद्यश्चोपस्कराः कुड्यादिह्या यासां ताः । अधियुज्य वलीवदादिषु तानुपस्करान् दृदं सन्नद्य ॥१६॥ रवेरंशुभिश्च तद्वलं

श्रीघरा

अ०७१

दिवा वभौ । कथंभृतम् । तुम्रुलरवमाकुलस्वनम् । ज्ञुभितैस्तिमिङ्गिलेरुमिभिश्र ॥१७॥ म्रुनिर्नारदो विहायसा ययाविति शेषः॥१८॥ मा भै॰टेति वहुत्वं राजाभिप्रायेण ॥१९॥ प्रत्येचनप्रत्येक्षंत । यद्यस्मानमुम्रुक्षवः ॥ २० ॥ आनर्तादयो मार्गस्थदेशास्तांस्तीर्त्वाऽतिक्रम्य विनशनं कुरुचेत्रम् । अतियायातिक्रम्य ययौ ॥ २१ ॥ शक्रप्रस्थमिन्द्रप्रस्थम् ॥ २२ ॥ २३ ॥ प्राणा इन्द्रियाणि प्राणं मुख्यं प्राणमिव ॥२४॥ सस्वजे परिरेमे ॥२५॥ रमाया अमलं निर्दोषमालयम् । विस्मृतो लोकव्यवहारो येन सः ॥२६॥२७॥ अर्जुनेन समत्वात्परिष्वक्त एव केवलं पादौ नमस्कु-

द्विहायसा ॥ निशम्य तद्वव्यविसतमाहताईणो मुकुन्दसंदर्शननिर्वृतेन्द्रियः ॥१८॥ राजदूतमुवाचेदं भगवान्त्रीणयन्गिरा ॥ माभेष्ट दूत भद्रं वो घात-विष्यामि मागधम् ॥१९॥ इत्युक्तः प्रस्थितो दूतो यथावदवदन्नृपान् ॥ तेऽपि संदर्शनं शौरेः प्रत्यैक्षन्यन्मुमुक्षवः ॥ २०॥ आनर्तसौवीरमरूंस्तीर्त्वा विनरानं हरिः ॥ गिरीन्नदीरतीयाय पुरग्रामत्रजाकरान् ॥२१॥ ततो दृषद्वतीं तीर्त्वी मुकुन्दोऽथ सरस्वतीम् ॥ पंचालानथ मत्स्याँश्च शकप्रस्थमथा-गमत् ॥२२॥ तमुपागतमाकर्ण्य प्रीतो दुर्दर्शनं नृणाम् ॥ अजातशत्रुर्निरगात्सोपाध्यायः सुहृदुवृतः ॥२३॥ गीतवादित्रघोषेण त्रह्मघोषेण भूयसा ॥ अभ्ययात्स हषीकेशं प्राणाः प्राणमिवादतः ॥ २४ ॥ दृष्टा विक्किन्नहृदयः कृष्णं स्नेहेन पांडवः ॥ चिराद्दष्टं प्रियतमं सस्वजे ५ पुनः ॥२५॥ दोभ्यां परिष्वज्य रमामलालयं मुकुंदगात्रं नृपतिर्हताशुभः ॥ लेभे परां निर्वृतिमश्रुलोचनो हृष्यत्तनुविस्मृतलोकविश्रमः ॥२६॥ तं मातुलेयं परिरम्य निर्वृतो भीमः स्मयन्त्रेमजवाकुरुँन्द्रियः ॥ यमौ किरीटी च सुहत्तमं मुदा प्रवृद्धवाष्पाः परिरेभिरेऽच्युतम् ॥ २७ ॥ अर्जुनेन परिष्वक्तो यमाभ्या मिनादितः ॥ ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य वृद्धेभ्यश्च यथा ऽईतः ॥२८॥ मानितो मानयामास कुरुसृञ्जयकेकयान् ॥ सूतमागधगंधर्वा वंदिनश्चोपमंत्रिणः ॥२९॥ मृदंगशंखपटहवीणापणवगोमुखैः ॥ ब्राह्मणाश्रारविंदाचं तुष्टुवुर्ननृतुर्जगुः ॥३०॥ एवं सुहृद्धिः पर्यस्तः पुण्यश्लोकशिखामणिः ॥ संस्तूय-मानो भगवान्विवेशालंकृतं पुरम् ॥३१॥ संसिक्तवर्त्मकरिणां मदगंधतोयैश्चित्रध्वजैः कनकतोरणपूर्णकुम्भैः ॥ मृष्टात्मभिर्नवदुकूलविभूषणसग्गंधेर्नृ-भिर्युवतिभिश्च विराजमानम् ॥ ३२ ॥ उद्दीसदीपबलिभिः प्रतिसद्मजालनिर्यातधूपरुचिरं विलसत्पताकम् ॥ मूर्द्धन्यहेमकलशै रजतोरुशृंगैर्जुष्टं ददर्श भवनैः करुराजधाम ॥३३॥ प्राप्तं निशम्य नरलोचनपानपात्रमौत्युक्यविश्लथितकेशदुक्लबंधाः ॥ सद्यो विसृज्य गृहकर्म पतींश्च तल्पे द्रष्टुं ययुर्युक-तयः सम नरेंद्रमार्गे ॥ ३४ ॥ तस्मिन्सुसंकुल इभाश्वरंथैद्धिपद्भिः कृष्णं सभार्यमुपलभ्य गृहाधिरूढाः ॥ नायों विकीर्य कुसुमैर्मनसोपगुह्य सुस्वागतं र्बश्चर्तः रुप्णेन भुजाम्यां वृत इति भावः । यमाम्यां त्विभवादितश्चेति ॥२८-३१॥ चित्रव्वजादिभिविंराजमानम् ॥३२॥ प्रतिसद्म उदीप्तैदीपैवैलिभिः पुष्पादिप्रकरैश्च जुष्टम् । जालेम्यो गवा-चेम्यो निर्गतैर्थेषे रुचिरम् । विलसंत्यः पताका यस्मिस्तत् । मूर्धन्या मूर्विन भवा हेमकलशा येषां तैः । रजतमयानि रूप्यमयान्युरूणि स्थूलानि शृंगाणि कलशाधस्तनभूमिका येषां तैर्भवनैर्जुष्टं इहराजस्य बाम पुरं ददर्ज ॥३३॥ नराणां लोचनानि तेषां पानस्य सादरवीक्षणस्य पात्रं विषयम् । कि पुनर्नारीणामित्यर्थः ॥ ३४ ॥ सुष्ठ स्वागतं तत्प्रश्लादिकं प्रियम्रतस्मयवीक्षितेनैव विद्युः 112221

॥३५॥ उडुपसहाः चंद्रसहचरा इत्यर्थः । अमूमिः कि पुण्यमकारि ॥३६॥ श्रण्य एकशिल्पोपजीविनां संघास्तेषु ग्रुरुयाश्च ॥३७॥ अम्युपेतोऽमिगमनेन सत्कृतः ॥३८॥ सस्नुपा द्रौपदीसहिता ॥३९॥ क्रत्यं प्रकारिवशेषम् । प्रमोदेनोपहतोऽभिभृतः ॥४०॥ गुरुस्त्रीणां च कृष्णाया द्रौपद्याश्च । भिगन्या सुभद्रया ॥४१॥ आनर्चाचितवती ॥४२॥ अन्याश्च याः कृष्णपतन्योऽस्यागतास्ता अपि ॥ ४३ ॥ प्रत्यहं नवं नवं यथा भवति तथा सुखं निवासयामास ॥४४॥ कथंभतम् । यः प्रेम्णा नित्यं फाल्गुनेन संयुतः । अतएव तस्य सहायेन सता येन खांडवेन विह्नं तर्पयित्वा तत्र च मयं मोचियत्वा तं मयं प्रयुज्य युधिष्ठिराय दिव्या सभा कृता । तं जनार्दनम् । अनेन राज्ञः कृष्णोपकारानुस्मरणं दिव्यत्वात्सभाया यथामनोरथं सर्वावकाशसंपादनं च दर्शितम् विद्धुररुत्स्मयवीक्षितेन ॥३५॥ ऊचुः स्त्रियः पथि निरीच्य मुकुन्दपत्नीस्तारा यथोडपसहाः किमकार्यम्भिः ॥ यच्चजुपां पुरुपमोठिरुदारहासठीठा-वलोककलयोत्सवमातनोति ॥ ३६ ॥ तत्रतत्रोपसंगम्य पौरा मंगलपाणयः ॥ चकुः सपर्यां कृष्णस्य श्रेणीमुख्या हतनसः ॥ ३७ ॥ अंतःपुरजनेः प्रीत्या मुकुन्दः फुल्ललोचनैः॥ ससंभ्रमैरभ्युपेतः प्राविशद्राजमंदिरम्॥३८॥ पृथा विलोक्यभात्रेयं कृष्णं त्रिभुवनेश्वरम् ॥ प्रीतात्मोत्थाय पर्यकात्सस्तुपा परिषस्वजे ॥ ३९ ॥ गोविंदं गृहमानीय देवदेवेशमाहतः ॥ पूजाया नाविदत्कृत्यं प्रमोदोपहतो नृपः ॥४०॥ पितृष्वसुर्गुरुम्बीणां कृष्णश्रके अभवाद-नम् ॥ स्वयं च कृष्णया राजनभगिन्या चाभिवंदितः ॥४१॥ रवश्वा संचोदिता कृष्णा कृष्णपत्नीश्च सर्वशः ॥ आनर्च रुक्मिणीं सत्यां भद्रां जांब-वतीं तथा ॥ ४२ ॥ कालिंदीं मित्रविंदां च शैब्यां नामजितीं सतीम् ॥ अन्याश्चाभ्यागता यास्तु वासःसङ्मंडनादिभि ॥४३॥ सुखं निवासयामास धर्मराजो जनार्दनम् ॥ ससैन्यं सानुगामात्यं सभार्यं च नवं नवम् ॥ ४४ ॥ तर्पयित्वा खांडवेन विह्नं फाल्गुनसंयुतः ॥ मोचियत्वा मयं येन राज्ञे दिन्या सभा कृता ॥ ४५ ॥ उवास कतिचिन्मासान्राज्ञः प्रियचिकीर्षया ॥ विहरन् रथमारुह्य फाल्गुनेन भटेर्वृतः ॥४६॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्धे कृष्णस्येन्द्रप्रस्थगमनं नामैकसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एकदा तु सभामध्य आस्थितो मुनिभिर्वृतः ॥ बाह्मणैः क्षत्रियैवैँश्येर्भातृभिश्च युधिष्ठिरः ॥ १ ॥ आचार्यैः कुलवृद्धैश्च ज्ञातिसम्बन्धिवांधवैः ॥ शृण्वतामेव चैतेषामाभाष्येद्मुवाच ह ॥२॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ ऋतुराजेन गोविंद राजसूयेन पावनीः ॥ यद्ये विभूतीर्भवतस्तत्सम्पादय नः प्रभो ॥ ३ ॥ त्वत्पादुके अविरतं परि ये चरन्ति ध्यायन्त्य-भद्रनशने शुचयो गुणन्ति ॥ विंदन्ति ते कमलनाभ भवापवर्गमाशासते यदि त आशिष ईश नान्ये ॥२॥ तहेवदेव भवतश्चरणारविंदसेवानुभाविमह ॥४५॥४६॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्धे टीकायामेकसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ ततो द्विसप्ततितमे राज्ञा कार्ये निवेदिते ॥ दुर्जयं मागधं युद्ध्वा भीमेनाघातयद्विः ॥ १ ॥ आस्थितः आसनमिति शेषः ॥ १ ॥ शृज्वतामेवेति । यत्प्रसन्नः कृष्णः करोति न तदन्यः कश्चिदपि कर्तुं समर्थ इति निश्चित्य सर्वानेव ताननादृत्य कृष्णप्रवाचेत्यर्थः । आभाष्य भो भोः कृष्ण मक्तवत्सलेत्येवं संबोध्य ॥ २ ॥ विभृतीरंशान् ॥३॥ एप चक्रवर्तिनो मनोरथः कथं त्वया क्रियत इति चेदत आह । त्वत्पादुके इति । परि ये चरंतीति यच्छव्दव्यवधानमार्पम् । ये परिचरंति देहेन ध्यायंति मनसा । अभद्रस्य नशने नाशके । गुणंति बाचा । ते भवस्यापवर्गं मोद्यं विन्दन्ति । यद्याशासते तर्ह्याशिषोऽपि त एव विन्दंति । नान्ये चक्रवर्त्तिनोऽपि ॥४॥ भगवतो भक्तपक्षपातमा-

श्रीधरो

अ०७२

22211

विष्कारयन्नाह । तहेवदेवेति । तत्तस्मात्पत्रयतु साक्षात् । एवं निश्चितेऽपि ये कर्मादिप्रधानाः केचित्कुरुमुख्या भगवद्भक्ति न बहु मन्यंते। तेषां मोहनिवृत्तये ये त्वां भजंति यदि वा न भजंति तेषामुभयेषां निष्ठां स्थिति प्रदर्भय ॥५॥ ननु रागादिर्राहते मिय कर्थामदं वैषम्यं स्थात्त्राह । नेति । स्वः पर इति भेदमतिस्तव न स्यादेव । कृतः । ब्रह्मणो निरुपाधेः । किंच सर्वस्यात्मनोऽतः
समदशः । किंच स्वसुखानुभूतेः अतो रागाद्यभावादिति भावः । तथापि संसेवमानानामेव त्वत्प्रसादो नान्येषाम् । तत्रापि सेवानुरूपमुद्यः फलं न त्वत्र विषययोऽन्यथाभावः । यथा कन्पद्रमस्य
रागादिराहित्येऽपि सेवकेष्वेव फलजनकत्वं नान्येषु ॥६॥ सत्यं मद्भक्तानामेव कैवल्यादि नान्येपामित्यनुमोदमान आह । सम्यगिति । शत्रुकर्शनेति संवोधयन्सर्वराजविजयशक्ति संवारयित ।
अनुभविष्यति द्रच्यति । सर्वलोकन्याप्तो भविष्यतीत्यर्थः ॥७॥८॥ किमत्र मयाऽन्येन वा संपादनीयं तव तु सुकर एव राजस्य इत्याह । विजित्येति । जगतीं सर्वां पृथ्वीम् । संमारान्यञ्चोप-

पश्यतु लोक एषः ॥ ये त्वां भजंति न भजंत्युत वोभयेषां निष्ठां प्रदर्शय विभो कुरुमुञ्जयानाम् ॥ ५ ॥ न ब्रह्मणः स्वपरभेदमतिस्तव स्यात्सर्वात्मनः समद्दशः स्वसुखानुभूतेः ॥ संसेवतां सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवाऽनुरूपमुदयो न विपर्ययोऽत्र ॥६॥ श्रीभगवानुवाच ॥ सम्यग्व्यवसितं राजन्भवता शत्रुकर्शन ॥ कल्याणी येन ते कीर्तिलोंकाननुभविष्यति ॥ ७ ॥ ऋषीणां पितृदेवानां सुद्धामि नः प्रभो ॥ सर्वेषामि भृतानामीप्सितः ऋतुराह्यम् ॥८॥ विजित्य नृपतीन्सर्वान्कृत्वा च जगतीं वशे ॥ संभृत्य सर्वसंभारानाहरस्व महाऋतुम् ॥ ९ ॥ एते ते भ्रातरो राजँबोक्पालांशसंभवाः ॥ जितोऽस्म्यात्मवता तेऽहं दुर्जयो योऽकृतात्मिः ॥१०॥ न कश्चिन्मत्परो लोके तेजसा यशसा श्रिया ॥ विभूतिभिर्वाऽभिभवेदेवोऽिप किमु पार्थिवः ॥११॥ श्रीशुक उवाच ॥ निश्चय भगवद्गीतं प्रीतः फुल्लमुखांबुजः ॥ भ्रातॄन्दिग्वजयेऽयुक्त विष्णुतेजोपवृद्दितान् ॥१२॥ सहदेवं दक्षिणस्यामादिश्यत्सह सुञ्चयेः ॥ दिशि प्रतीच्यां नकुलमुदीच्यां सव्यसाचिनम् ॥ प्राच्यां वृकोदरं मत्स्यैः केक्यैः सह मद्रकैः ॥ १३ ॥ ते विजित्य नृपान्वीरा आजहुर्दिग्ग्य ओजसा ॥ अजातशत्रवे भूरि द्रविणं नृप यत्त्यते ॥१४॥ श्रुत्वाऽजितं जरासंधं नृपतेर्घायतो हिरः ॥ आहोपायं तमेवाद्य उद्धवोऽयम् मुवाच ह ॥ १५ ॥ भीमसेनोऽर्जुनः कृष्णो ब्रह्मलिंगधरास्त्रयः ॥ जग्मुगिरित्रजं तात बृहद्रथसुतो यतः ॥१६॥ ते गत्वाऽऽतिथ्यवेलायां गृहेषु गृह-मेधिनम् ॥ ब्रह्मण्यं समयाचेरत्राजन्या ब्रह्मलिंगानः ॥ १७॥ राजन्विद्धचितियामि दूरमागतान् ॥ तन्नः प्रयन्त्र भद्र ते यद्वयं कामयामहे

स्करान्संभृत्य संपाद्याहरस्वानुतिष्ठत्यर्थः ॥ ९ ॥ ननु नृपतिविजयादि कथं शक्यं स्यादत आह । एत इति । किंच आत्मवता जितेष्ट्रियेण त्वयाऽहं च जितोऽस्मि वशीकृतोऽस्मि । अकृतात्मपिरिजितेन्द्रियैः ॥ १० ॥ आस्तां तावदेवंभृतस्य तय परैरिभिभवशंका अिकंचनमिष मत्परं कोऽपि नाभिभिवतुं प्रभवतीत्याह । न कश्चिदिति । तेजसा प्रभावेण । विभृतिभिः सैन्यादिसामग्रीभिः ॥ ११ ॥ अथुंक्त नियुक्तवान् । विष्णोस्तेजसोपवृंहितान्संविधितान् । तेजोपवृंहितानिति संधिरार्षः ॥ १२ ॥ नकुलादीनां मत्स्यादिभः सहायैर्यथासंख्येन संबंधः ॥ १३ ॥ क भूताय यच्यते यागं करिष्यते ॥ १४ ॥ आद्यो हरिः श्रीकृष्णः ॥ १५ ॥ ब्रह्मिलिंगधरा ब्राह्मणिलंगधारिणः । यतो यत्र बृहद्रथसुतो जरासंधः ॥१६॥ गृहेषु वर्तमानं समयाचेरन् सम्यगयाचंतित्यर्थः ॥१७॥

॥१८॥ निन्दं काममामद्द इति विशेषो निर्दिश्यताम् । अन्यथा यस्य पुत्रादेवियोगो दुःसहः स कथंदेयः तथा राजमंडनं किरीटाइदेयं यत्तद्भित्वः कथंदेयं तथाऽतिरम्यं रत्नाभरणादि पुत्रादियोग्यं कथं परस्मै देयमिति चेदत आहुः । किं दुर्भपित्यादि । अथ दृष्टांतत्वेनार्थान्तरमाहुः । किमकार्यमिति । यथाऽसाधृनामकार्यं नास्ति । तथा तितिक्षणां दुर्भपं दुःसहं नास्ति । वदानयानामत्युदाराणामदेयं नास्ति । समदिशानां परश्च नास्ति । अतः किं विशेषनिर्देशेनेत्यर्थः । १९ ॥ किंच अथिने धीरेण मुद्गलादिवत्प्राणाः अपि न वंचनीया इत्याशयेनादुः । योऽनित्येनेति ।
नाचिनोति न संपादयित । स वाच्यः स निद्यः ॥२०॥ विश्वामित्रार्थानृण्याय दृश्यिदं भार्यात्मजादि सर्वं विक्रीय स्वयं चांडालतां प्राप्तोऽप्यनिर्विण्णः सद्दायोग्यावासिमिर्जनेः स्वर्णं गतः ।
रितिदेवः सक्कदंबोऽष्टचत्वारिंशदहान्यलब्घोदकोऽपि कथंचिन्लव्यान्नोदकाद्यथिभ्यो दत्त्वा ब्रह्मलोकं गतः । उत्त्ववृत्तिर्भुद्गलः पण्मासं सीद्रकुटुंबोऽप्यातिथ्यदानेन ब्रह्मलोकं गतः । शिविः शरणा-

॥ १८॥ किं दुर्भर्ष तितिन्नूणां किमकार्यमसाधुभिः॥ किं न देयं वदान्यानां कः परः समदिशिनाम्॥१९॥ योऽनित्येन रारीरेण सतां गेयं यरो भूवम्॥ नाचिनोति स्वयं कल्पः स वाच्यः शोच्य एव सः॥ २०॥ हिरश्चंद्रो रंतिदेव उञ्चवृत्तिः शिविर्विलः॥ व्याधः कपोतो वहवो ह्याप्रवेण भुवं गताः॥ २१॥ श्रीशुक उवाच ॥ स्वरैराकृतिभिस्ताँस्तु प्रकोष्ठैज्याहतैरिष ॥ राजन्यवंधून्विज्ञाय दृष्टपूर्वानचित्यत्॥ २२॥ राजन्यवंधवो ह्येते ब्रह्मित्रंगानि विश्वति ॥ ददामि भिक्षितं तेभ्य आत्मानमिष दुस्त्यजम्॥ २३॥ बलेर्जु श्रूयते कीर्तिवित्ता दिन्त्वकल्मपा॥ ऐश्वर्याद्वंशितस्यापि विप्रव्याजेन विष्णुना ॥२४॥ श्रियं जिहीर्षतेंद्रस्य विष्णवे द्विज्ञक्षिणे ॥ जानन्निप महीं प्रादाद्वार्यमाणोऽपि देत्यराट् ॥२५॥ जीवता ब्राह्मणार्थाय को न्वर्थः क्षत्रबंधुना ॥ देहेन पतमानेन नेहता विपुलं यशः॥२६॥ इत्युदारमितः प्राह कृष्णार्जुनवृक्तोदरान् ॥ हे विप्रा त्रियतां कामो ददाम्यात्मिशिरोऽपि वः॥२०॥ श्रीभगवानुवाच ॥ युद्धं नो देहि राजेन्द्र द्वद्वरो यदि मन्यसे॥ युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्या नान्नकांक्षिणः॥२८॥ असो वृकोदरः पार्थस्तस्य भ्राताऽर्जुनो ह्ययम् ॥ अनयोर्मातुलेयं मां कृष्णं जानीहि ते रिपुष् ॥२९॥ एवमावेदितो राजा जहासोचैः स्म मागधः॥ आह चामिषितो मंदा युद्धं तिहै ददामि वः॥२०॥ न त्वया भीरुणा योतस्य युधि विक्कवचेतसा ॥ मथुरां स्वपुरीं त्यक्त्वा समुद्रं शरणं गतः॥ ३१॥

गतकपोतरक्षणाय स्वमांसं इयेनाय दस्वा दिवं गतः । विलः सर्वस्वं ब्राह्मणवेषधारिणे हरये दस्वा तमेवात्मसाचकार । कपोतश्चातिथये व्याधाय कपोत्या सहात्ममांसं दस्वा विमानेन दिवं गतः । व्याधस्तयोः सस्वं वीस्य स्वयमितिनिर्विण्णो महाप्रस्थाने वनाग्निद्ग्धदेहो निष्कल्मपो दिवसाहरोह । एवमन्ये च वहवोऽश्रुवेण शरीरेण श्रुवं लोकं गता इति ॥२१॥ ज्याहतैज्यांघातिकणांकितैः । इष्टपूर्वान् द्रौपदीस्वयंवरादिषु ॥२२॥२३॥ इन्द्रस्य श्रियं जिहीर्पता विव्रव्याजेन विष्णुना अंशितस्यापि वलेः च अहो । नेति पाठे न अयते कि अपि तु अयत इति ॥२४॥ तं क्लाघते । विष्णवे इति । शुक्रेण वार्यमाणोऽपि अत्यव विष्णुरिति जानकपि ॥२५॥ पत्मानेन पत्ता क्षत्रवंधुना देहेन ब्राह्मणार्थाय विष्ठलं यशो नेहता नेहमानेनासंपाद्यता को न्वर्थः। न कोऽपीत्यर्थः ॥२६॥ एवं निश्चित्याह । है विष्रा इति ॥२७॥२८॥ राजन्यतामेव प्रपञ्चयति । असाविति ॥२९॥३०॥ यतो मद्भिया समुद्रं शरणं गतः ॥ ३१ ॥ वयसाऽप्यतुल्यो नातिसस्वो नातिवलश्च । न च

श्रीघरी

अ०७२

देहेन नवा समोडतोऽर्छनो योद्धा न भवेत्। भीमस्तु भवेत्। यतो मम तुल्यवलः ॥३२॥ प्रादाय दत्त्वेत्यर्थः ॥ ३३ ॥ समेखले युद्धांगणे ॥३४॥ मंडलानि गदायुद्धगितमेदान् । सन्यं दक्षिणं च यथा भवति तथा रंगिणो रंगगतयोर्नटयोरिवेति निर्भयत्वेनोषमा ॥ ३५ ॥ चटचटेति गदयोः परस्पराघातशब्दानुकरणम् । बज्जस्य निष्पेपः पातस्तत्सदृशः । युष्यतोर्देतिनोर्दन्ताघातशब्द इव शुशुमे ।।३६॥ अंसकट्यादीनुपेत्य । दीप्तो मन्युर्ययोस्तयोद्धिरदयोर्गजयोरर्कशाखाभ्यां समं युष्यतोस्ते यथा चूर्णीभवतस्तद्वत् ।। ३७ ॥ अपिष्टां चूर्णीचक्रतुः ।। ३८ ॥ शिक्षा अभ्यासः बलं अयं तु वयसाऽतुल्यो नातिसत्त्वो न मे समः ॥ अर्जुनो न भवेद्योद्धा भीमस्तुल्यबलो मम ॥ ३२ ॥ इत्युक्त्वा भीमसेनाय प्रादाय महतीं गदाम् ॥ द्वितीयां स्वयमादाय निर्जगाम पुराद्वहिः ॥ ३३ ॥ ततः समेखले वीरौ संयुक्तावितरेतरौ ॥ जन्नतुर्वज्रकल्पाभ्यां गदाभ्यां रणदुर्मदौ ॥ ३४ ॥ मंडलानि विचित्राणि सन्यं दक्षिणमेव च ॥ चरतोः शुशुभे युद्धं नटयोरिव रंगिणोः ॥३५॥ ततश्चटचटाशन्दो वज्रनिष्पेषसन्निभः ॥ गदयोः क्षित्रयो राजन्दंतयोरिव दंतिनोः ॥३६॥ ते वै गदे भुजजवेन निपात्यमाने अन्योन्यतोंऽसकटिपादकरोरुजत्र्न् ॥ चूर्णीवभूवतुरुपेत्य यथाऽर्कशाखे संयुध्य-तोर्द्धिरदयोरिव दीप्तमन्व्योः ॥ ३७ ॥ इत्थं तयोः प्रहतयौर्गदयोर्नृवीरौ कृद्धौ स्वमुष्टिभिरयःस्पर्शैरिपष्टाम् ॥ शब्दस्तयोः प्रहरतोरिभयोरिवासीन्निर्घा-तवज्रपरुषस्तलताडनोत्यः ॥ ३८ ॥ तयोरेवं प्रहरतोः समशिक्षाबलौजसोः ॥ निर्विशेषमभूद्युद्धमक्षीणजवयोर्नृप ॥ ३९ ॥ एवं तयोर्महाराज युध्य-तोः सप्तविंशतिः ॥ दिनानि निरगंस्तत्र सुहृद्धन्निशि तिष्ठतोः ॥ ४०॥ एकदा मातुलेयं वै प्राह राजन्युकोदरः ॥ न शक्तोऽहं जरासंधं निर्जेतुं युधि माधव ॥ ४१ ॥ शत्रोर्जन्ममृती विद्वान् जीवितं च जराकृतम् ॥ पार्थमाप्याययन्स्वेन तेजसाऽचिंतयद्धरिः ॥ ४२ ॥ संचिंत्यारिवधोपायं भीमस्यामो-घदर्शनः ॥ दर्शयामास विटपं पाटयन्निव संज्ञया ॥ ४३ ॥ तद्विज्ञाय महासत्त्वो भीमः प्रहरतां वरः ॥ गृहीत्वा पादयोः शत्रुं पातयामास भूतले ॥४४॥ एकं पादं पदाक्रम्य दोर्भ्यामन्यं प्रमृह्य सः ॥ गुदतः पाटयामास शाखामिव महागजः ॥ ४५ ॥ एकपादोरुवृषणकटिपृष्ठस्तनांसके ॥ एक-बाह्मिश्रुकुर्णे शक्ले दद्याः प्रजाः ॥ ४६ ॥ हाहाकारो महानासीन्निहते मगधेश्वरे ॥ पूजयामासतुर्भीमं परिरम्य जयाच्युतौ ॥ ४७ ॥ सहदेवं तत्तनयं भगवान्भूतभावनः ॥ अभ्यषिंवदमेयात्मा मगधानां पतिं प्रभुः ॥ मोचयामास राजन्यानसंरुद्धा मागधेन ये ॥४८॥ इति श्रीमद्भागवते महा-पुराणे दरामस्कन्धे उत्तराधें जरासंधवधो नाम द्विसप्ततितमो अध्यायः ॥ ७२ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ अयुते द्वे शतान्यष्टौ लीलया युधि निर्जिताः ॥ सर्चं ओजः प्रभावः समानि तानि ययोस्तयोः । ३९-४१॥ जन्म शकलरूपं मृतिः पुनः शकलीभावस्ते विद्वान् जानन् जरानाम राक्षसी तत्कृतम् । अर्चितयत्कथमसौ शकलीभवेदिति ॥४२॥ विटपं शाखाम् । करेण विटपं गृहीत्वा हरिर्मीमस्य यथाऽहं विटपं पाटयामि तथा त्वमेनं विपाटयेति संज्ञाय संकेतेनारिवधोषायं दर्शयामासेत्यर्थः ॥ ४३-४५ ॥ एकैकः पादादिर्ययोस्ते शकले ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ इर्हत्तत्वादसी इतो न तु राज्यामिलायेणेति दर्शयकाह सहदेवमिति ॥४८॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कंचे उत्तरार्थे टीकायां द्विसप्ततितमोऽच्यायः ॥ ७२ ॥ ततिस्रासप्तितमे

SOLECTED SOLECTED

SALEGIE LEGIESIE

r. Pr. L

।११३

मोचियत्वा नुपान्हरिः॥ राजाईभोगैः स्वान्देशान्त्रस्थाप्य पुनरागमत् ॥ १ ॥ अत्युन्नद्वजरासंधवधात्तद्वद्वभूपतीन् ॥ विमोत्तय कृपया कृष्णो निजरूपमद्वीयत ॥ २ ॥ ये निर्जिता जरासंधेन निरुद्धाश्व गिरिद्रोण्यां ते ततो निर्गताः संतो घनक्यामं ददृशुरित्युत्तरेणान्वयः ॥ १ ॥ चुघा खामा कृशाः। संरोधेन परिकर्शिताः क्लेशिताः ॥२॥३॥४॥ स्राजन स्राजमानो वरमाणः कीस्तुमो यया सा ग्रीवा यस्य तम् । निवीतं कंठलंबितया व्याप्तम् । पिवंत इवेत्यादीनां हरैः पादयोः प्रणेष्ठिरित्युत्तरेणान्वयः ॥ ५ ॥ रंभंतः परिरंभमाणा इव ॥ ६ ॥ कब्णदर्शनाह्नदेन व्वस्तः संरोधन-क्रमो येपां ते ॥७॥ संरोधाद्रक्षितानस्मान् घोरायाः संस्तेरपि पाहि मोचय ॥८॥ ननु भवंतो जरासंधास्याविष्टा इहास्रुत्र भोगासक्तात्रच कथं संस्तेमीचनीया इत्याजंक्य संप्रति नवयं तथाभृता इत्याहुः । नैनिमित्यष्टभिः । हे नाथ ! वयमेनं नान्वस्यामः अन्वनुदोपदृष्ट्या न पश्यामः । कुत इत्यत आहुः। अनुग्रह इति । यद्यस्मात् ॥९॥ एतदेव व्यतिरेकेणोपपाद्यंति गाज्यैश्वयंति । गाज्यै-ते निर्गता गिरिद्रोण्यां मिलना मलवाससः ॥ १ ॥ ज्ञुत्क्षामाः शुष्कवदनाः संरोधपरिकशिताः ॥ ददृशस्ते घनश्यामं पीतकौदोयवाससम् ॥ २ ॥ श्रीवत्सांकं चतुर्बाहं पद्मगर्भारणेचणम्।। चारुपसन्नवदनं स्फुरन्मकरकुण्डलम् ॥३॥ पद्महस्तं गदाशंखरथांगैरुपलचितम् ॥ किरीटहारकटककृटिसूत्रांग-दाचितम् ॥ ४ ॥ भ्राजद्वरमणिश्रीवं निवीतं वनमालया ॥ पिवंत इव चत्तुभ्यां लिहंत इव जिह्नया ॥ ५ ॥ जिन्नंत इव नासाभ्यां रंभंत इव बाहुभिः ॥ प्रणेम्हतपापानो मूर्धभिः पादयोर्हरेः ॥ ६ ॥ कृष्णसंदर्शनाह्वादध्वस्तसंरोधनक्कमाः ॥ प्रशशंसुर्हिषीकेशं गीभिः प्रांजलयो नृपाः ॥ ७ ॥ राजान ऊचः ॥ नमस्ते देवदेवेश प्रपन्नार्तिहराप्यय ॥ प्रपन्नान्पाहि नः कृष्ण निर्विण्णान्घोरसंसृतेः ॥ ८ ॥ नैनं नाथान्वसूयामो मागधं मधुसृदन ॥ अनु-प्रहो यद्भवतो राज्ञां राज्यच्युतिर्विभो ॥ ९ ॥ राज्यैश्वर्यमदोन्नद्धो न श्रेयो विंदते नृपः ॥ त्वन्मायामोहितो नित्या मन्यते संपदोऽचलाः ॥ १० ॥ मृगतृष्णां यथा बाला मन्यंत उदकाशयम् ॥ एवं वैकारिकीं मायामयुक्ता वस्तु चत्तते ॥ ११ ॥ वयं पुरा श्रीमदनष्टदृष्टयो जिगीपया उस्य इत्रे-तरसृधः ॥ व्नंतः प्रजाः स्वा अतिनिर्धणाः प्रभो मृत्युं पुरस्त्वा अविगणय्य दुर्मदाः ॥ १२ ॥ त एव ऋष्णाद्य गभीररंहसा दुरंतवीर्येण विचालिताः श्रियः ॥ कालेन तन्वा भवतोऽनुकंपया विनष्टदर्पाश्ररणौ स्मराम ते ॥ १३ ॥ अथो न राज्यं सृगतृष्णिरूपितं देहेन शश्वत्पतता रुजां भुवः ॥ उपासितव्यं स्पृह्यामहे विभो क्रियाफलं प्रेत्य च कर्णरोचनम् ॥ १४ ॥ तं नः समादिशोपायं येन ते चरणावजयोः॥ स्पृतिर्यथा न विरमेदपि संस-श्वर्याभ्यां मदस्तेनोन्नद्भ उच्छ खलो नित्या अचलाश्च संपदो मन्यते। यद्या । अनित्याः सतीरचलाः शाश्वतीर्मन्यते॥१०॥ किंच । अवस्तु सद्वस्तुतया पत्रयंतीत्याहः। मृगतुष्णामिति । वैकारिकीं सृष्ट्यादिविकारापन्नाम् । अयुक्ता अविवेकिनः ॥ ११ ॥ राज्यस्य योगवियोगयोरनर्थावहत्वसस्मास्वेव दृष्टमित्याहुः । वयमिति द्वास्याम् । श्रीमदेन नष्टा दृष्टिर्येपाते । अस्याः पृथिव्याः । इतरेत-रस्प्रधः परस्परं स्पर्धमानाः । पुरः पुरतः । त्वा त्वां मृत्युमविगणय्य । पुरा थे दुर्मदा वयम् ॥ १२ ॥ हे कृष्ण ! त एव वयमद्य विनष्टदर्पास्ते चरणौ स्मरामः स्मर्तमाशास्महे । कथंभृताः । भवत-स्तन्वा मूर्त्या कालेन श्रियो विचालिता विश्रंशिताः। अतो राज्यच्युतिर्भवदनुग्रह एवेत्यर्थः ॥ १३ ॥ अतएवाथो अनंतरं सृगतृ िणसदशं राज्यं शश्चत्पतता प्रतिक्षणं क्षीयमाणेन तथा रुजां रोगाणां भ्रवा जनमचेत्रेण देहेनोपासितव्यं सेव्यं न स्पृहयामहे । प्रत्य परलोके च क्रियाफलं स्वर्गादिभोगग्रुपासितव्यं न स्पृहयामहे । कर्थमृतम् । कर्णयो रोचनं रुचिजनकमात्रम् । तत्र गतस्य स्पर्शाद्यन-

श्रीधरी

अ०७३

1883.1

342

पगमेन सुखामावादित्यर्थः ॥१४॥ यद्येवंभृता एवं तर्हि मम चरणौ स्मरत। ततोऽनायासेन मुक्तिर्भविष्यतीति किं मदपेक्षयेति चेदत आहुः। तं न इति । त्वचरणस्पृतिरपि त्वत्प्रसादफलमेवेत्यर्थः ॥१५॥१६॥ श्रुचणया मंजुलया ॥१७॥ यथा भवद्भिराशंसितं तथा वाढं निश्चितं वो मिय भक्तिर्जायते जायतामित्यर्थः ॥१८॥ हे भूपाः ! भद्भजनमेव कर्तव्यमिति भवद्भिव्यवसितं संकल्पितं दिष्टणा भद्रम् । भर्वाद्भरुक्तं च सत्यमेवेत्याह । भवन्त इति । श्रीश्र ऐश्वर्यं च ताभ्यां मदस्तेनोन्नाहमुद्धन्धनं स्वैराचारिमत्यर्थः। पत्रये पत्रयामि ॥१९॥ तदेवाह । हैहय इति । हैहयः कार्तवीर्यश्र-क्रवर्ती नरेश्वरः पितुः कामधेनुहरणात्परशुरामेण सपुत्रो हतः। नहुपो देवेंद्रतां प्राप्त उन्मत्तः शचीसङ्गाय ब्राह्मणान् शिविकां वाह्यँस्तैरेव ततो श्रंशितोऽजगरत्वमवाप। वेनोऽप्युन्मत्तो ब्राह्मणान रतामिह ॥ १५ ॥ ऋष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने ॥ प्रणतक्केशनाशाय गोविंदाय नमो नमः ॥१६॥ श्रीशुक उवाच ॥ संस्तूयमानो भग-वात्राजिभर्मुक्तवंधनैः ॥ तानाह करुणस्तात शरण्यः श्ठदणया गिरा॥ १७ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ अद्यप्रभृति वो भूपा मय्यात्मन्यखिलेश्वरे ॥ सुद्रढा जायते भक्तिर्बाहमाशंसितं तथा ॥१८॥ दिष्टचा व्यवसितं भूपा भवंत ऋतभाषिणः ॥ श्रियैश्वर्यमदोन्नाहं पश्य उन्मादकं नृणाम् ॥१९॥ हैहयो नहुषो वेनो रावणो नरको अपरे ॥ श्रीमदादुभ्रंशिताः स्थानाद्देवदैत्यनरेश्वराः ॥२०॥ भवंत एतद्विज्ञाय देहाद्युत्पाद्यमंतवत् ॥ मां यजंतो अधिरैर्युक्ताः प्रजा धर्मेण रच्चथ ॥ २१ ॥ संतन्वंतः प्रजातंतृन्सुखं दुःखं भवाभवौ ॥ प्राप्तं प्राप्तं च सेवंतो मिचित्ता विचरिष्यथ ॥ २२ ॥ उदासीनाश्च देहादा-वात्मारामा भृतव्रताः ॥ मय्यावेश्य मनः सम्यङ्मामंते ब्रह्म यास्यथ ॥ २३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्यादिश्य नृपान्कृष्णो भगवान्भुवनेश्वरः ॥ तेषां न्ययुंक्त पुरुषान्स्रियो मञ्जनकर्मणि ॥२४॥ सपर्यां कारयामास सहदेवेन भारत ॥ नरदेवोचितैर्वस्त्रेर्भूषणैः स्रग्विलेपनैः ॥२५॥ भोजयित्वा वरान्नेन सुस्नातान्समलंकृतान ॥ भोगैश्र विविधैर्युक्ताँस्ताबूलाद्येर्नृपोचितैः ॥ २६ ॥ ते पूजिता मुकुंदेन राजानो मृष्टकुंडलाः ॥ विरेजुमींचिताः क्लेशात्पा-वृडंते यथा ग्रहाः ॥ २७ ॥ रथान्सदश्वानारोप्य मणिकांचनभूषितान् ॥ प्रीणय्य सूनृतैर्वाक्यैः स्वदेशान्त्रत्ययापयत् ॥ २८ ॥ त एवं मोचिताः कृच्छात्कृष्णेन सुमहात्मना ॥ ययुस्तमेव ध्यायंतः कृतानि च जगत्पतेः ॥२९॥ जगदुः प्रकृतिभ्यस्ते महापुरुषचेष्टितम् ॥ यथा अन्वशासद्भगवाँ स्तथा चक्रुरतंद्रिताः ॥ ३० ॥ जरासंधं घातियत्वा भीमसेनेन केशवः ॥ पार्थाभ्यां संयुतः प्रायात्सहदेवेन पूजितः ॥ ३१ ॥ गत्वा ते खांडवप्रस्थं शंखा-न्दभ्मुर्जितारयः ॥ हर्षयंतः स्वसुहृदो दुर्ह्दां चासुखावहाः ॥ ३२ ॥ यच्छुत्वा प्रीतमनस इंद्रप्रस्थनिवासिनः ॥ मेनिरे मागधं शांतं राजा चासमनो-निधिक्षिपँस्तैरेव हुंकृतैर्हतः । रावणो राश्चसेश्वरः सीतामभिलपन्राघवेण हतः। नरको दैत्येश्वरोऽदितिकुंडलाद्याहरणान्मयैव हतः। अपरेऽपि श्रीमदात्स्थानाद्धंशिताः॥२०॥ यदुत्पाद्यं देहादि तदं-तवत्। एवं विज्ञाय युक्ता अप्रमत्ता रक्षथ रक्षतेत्यर्थः ॥२१॥ प्रजातंत्तृपुत्रादिसन्ततीः । प्राप्तं प्राप्तं समत्वेन सेवमानाः ॥ २२ ॥ मां ब्रह्म यास्यथ ॥२३॥ स्त्रियश्च तेषां मञ्जनकर्मण्यम्यद्गस्ना-नादौ न्ययुक्तः ॥ २४ ॥ २५ ॥ सुस्नातान्सम्यगलंकृतान् भोगैश्च युक्तान्वरेणान्नेन भोजियत्वा पुनस्तेषां सपर्यो सहदेवेन कारयामासः ॥२६॥ प्रहाश्चंद्रादयो यथा ॥२७॥ प्रीणय्य नन्दियत्वा

11558

॥२८॥२९॥ जगदुः ऊचुः ॥३०॥३१॥ खांडवप्रस्थमिद्वप्रस्थम् ॥ ३२ ॥ शांतं मृतम् । आप्तमनोरयो बभृव ॥३३॥३४॥३५॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कंघे उत्तरार्घे टीकायां त्रिसप्तित-मोऽध्यायः ॥७३॥ चतुर्युक्सप्तितिमे राजस्यकिया द्विजैः ॥ अप्रयुजाप्रसंगेन चैद्यघातादि वर्ण्यते ॥१॥ राजस्यमुखे द्वत्वा जरासन्धं तदन्तते । चैद्यं तदन्तं कुर्वन्तं बीजं किलिमवावयत् ॥२॥ कृष्णस्य चानुभाविमिति चकारात्तस्य स्वाज्ञानुविधायित्वं चालच्येत्यर्थः ॥१॥ तदाह । ये स्युरिति । ये त्रैलोक्यस्यापि गुरवः स्युः सनकादयः सर्वे च लोका लोकपालाश्च ते शिरसैव तवानु-शासनं वहन्ति । दुर्लभं लब्धवेति । भाग्येनैतल्लब्धमिति बहुमानेनेत्यर्थः ॥ २ ॥ स भवान्यरमेश्वरोऽस्माकमनुशासनं घत्ते । तदत्यन्तविडम्बनमननुरूपमनुकरणम् । स्वतेजोहानिप्रसङ्गादित्यर्थः ॥३॥ अथवा तव परिपूर्णस्याज्ञापनाज्ञाधारणाभ्यां न तेजसो हानिवृद्धी । अतः कृपया सर्वे सङ्गच्छत इत्याह । न ह्येकस्याद्वितीयस्येति । समानासमानरहितस्य ब्रह्मणस्तवोभयं माया । पर-

रथः ॥ ३३ ॥ अभिवंद्याथ राजानं भीमार्जुनजनार्दनाः ॥ सर्वमाश्रावयांचकुरात्मना यदनुष्ठितम् ॥ ३४ ॥ निशम्य धर्मराजस्तत्केरावेनानुकंपितम् ॥ आनंदाश्रुकळां मुंचन्श्रेमणा नोवाच किंचन ॥३५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधे उत्तराधें कृष्णाद्यागमने त्रिप्तप्तितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं युधिष्ठिरो राजा जरासंधवधं विभोः ॥ कृष्णस्य चानुभावं तं श्रुत्वा शीतस्तमत्रवीत् ॥ १ ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ ये स्युक्षैळोक्यगुरवः सर्वे ळोकमहेश्वराः ॥ वहंति दुर्ळभं ळव्धा शिरसेवानुशासनम् ॥ २ ॥ स भवानरविंदाक्षो दीनानामीशमानिनाम् ॥ धत्तेऽनुशासनं सूमस्तद्त्यंतिविङंबनम् ॥ ३ ॥ न ह्येकस्याद्वितीयस्य ब्रह्मणः परमात्मनः ॥ कर्मभिर्वर्धते तेजो हसते च यथा रवेः ॥ ४ ॥ न वे तेऽजित भक्तानां ममाहिमिति माधव ॥ त्वं तवेति च नानाधीः पश्चामिव वैक्कता ॥ ५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्युक्तवा यित्रये काले वत्रे युक्तान्स ऋत्विजः ॥ कृष्णानुमोदितः पाथों बाह्मणान्बह्मवादिनः ॥ ६ ॥ हैपायनो भरद्वाजः सुमंतुर्गोतमोऽप्तितः ॥ वसिष्ठश्च्यवनः कण्वो मेत्रेयः कवप-स्त्रितः ॥ ७ ॥ विश्वामित्रो वामदेवः सुमतिर्जीमिनिः कृतुः ॥ पेलः पराशरो गर्गो वैश्वायन एव च ॥ ८ ॥ अथर्वा कश्यपो धोम्यो रामो भार्गव आसुरिः ॥ वीतिहोत्रो मधुच्छंदा वीरसेनोऽकृतवृणः ॥ ९॥ उपहृतास्तथा चान्ये द्रोणभीष्मकृपाद्यः ॥ धृतराष्ट्रः सहस्रतो विदुरश्च महामितः ॥ श्रिष्टा वाद्येषाः सूर्णळांगलेः ॥ कृष्ट्या तत्रया चेश्याः सूर्णळांगलेः ॥ कृष्ट्या तत्रया वेश्याः सूर्णळांगलेः ॥ कृष्ट्या तत्रया वाद्येषाः तत्तस्ते देवयजनं ब्राह्मणाः स्वर्णळांगलेः ॥ कृष्ट्या तत्र

मात्मन इति सर्वजीवनियन्तुस्तव नियम्यत्वं सुतरां न वास्तवम् । अतः परानुग्रहार्थे रेतैः कर्मभिस्तव तेजो न वर्धते। न च इसित । रवेरिवोदयास्तमयादिकर्मभिरित्यर्थः। तथा च श्रुतिः। न कर्मणा वर्धते न कनीयानिति ॥४॥ नन्वेवमप्यहं परमेश्वरो ममेदं नीचं कर्मायोग्यमिति सनिस कथं न भवेदत आह । न वै त इति । हे अजित ! तव भक्तानामेव ताविदयं नानाधीभेदमितिनी-स्ति । यथा पश्चनामज्ञानां वैकृता शरीरिविषया । तव तु नास्तीति किं पुनर्वक्तव्यमित्यर्थः ॥५॥ यि यशोचिते वसन्तादिकाले । युक्तानिभयुक्तान् । स युधिष्ठिरः ऋत्विजो होत्प्रमुखान् वने वृतवान् ॥ ६ ॥ तानाह द्वैषायन इति त्रिभिः ॥७॥८॥ अकृतव्रणांतानेतानृत्विगुपद्रष्टादिभेदेन वन्ने ॥ ९ ॥ अन्ये चोपहृता यज्ञदिदस्वस्तत्रेयुरित्यन्वयः ॥१०॥११॥ देवयजनं यञ्चभूमिम् ।

श्रीधर्:

27 - 101)

११८॥

कृष्ट्वा कर्षणादिभिः संशोध्य । दीक्षयांचिकिरे दीक्षासंस्कारयुक्तमकुर्वन् ॥ १२ ॥ उपकरणा उपस्कराः । वरुणस्य राजस्ये यथा आसिचिति शेषः । किंच इंद्रादयो देवगणाः ॥ १३ ॥ १८ ॥ ये च राजादयः समाहूतास्तत्र समीयुः स्म ते सर्वे कृष्णभक्तस्य पांडुसुतस्य राज्ञो युधिष्ठिरस्य राजस्यमविस्मिताः संतः सपपन्नं सुसंपन्नं मेनिरे इत्यन्त्रयः ॥ १५ ॥ याजका ऋत्विजः ॥१६॥ सुत्येऽहिनि सोमाभिषविदिने ॥१७॥ अग्रयाहणमग्रपूजा तस्याहं योग्यम् । अनैकांत्याद्योग्यानां बहुत्वेनैकस्यानिश्रयात् ॥१८॥१९॥ सांख्यं ज्ञानम्। योग उपासना ॥२०॥ ननु सांख्यं केवलपरं योगः स विशेषणभूतस्य सर्वप्रपंचस्य तन्मयत्वातसविशेषणविषयस्य योगस्यापि युक्तमिद्वितीयपर-

यथाऽऽम्नायं दीक्षयांचिकरे नृपम् ॥ १२ ॥ हैमाः किलोपकरणा वरुणस्य यथा पुरा ॥ इन्द्रादयो लोकपाला विरिंचभवसंयुताः ॥ १३ ॥ सगणाः सिद्धगंधर्वा विद्याधरमहोरगाः ॥ मुनयो यक्षरक्षांसि खगिकत्ररचारणाः ॥ १४ ॥ राजानश्च समाहूता राजपत्न्यश्च सर्वशः ॥ राजसूयं समीयुः सम राज्ञः पांडुसुतस्य वै ॥ १५ ॥ मेनिरे कृष्णभक्तस्य सूपपन्नमविस्मिताः ॥ अयाजयन्महाराजं याजका देववर्चसः ॥ राजसूयेन विधिवत्प्राचेतसिम-वामराः ॥ १६ ॥ सौत्ये ऽहन्यवनीपालो याजकान्सदसस्पतीन् ॥ अपूजयन्महाभागान्यथावत्ससमाहितः ॥ १७ ॥ सदस्याग्यार्हणार्हं वै विमृशंतः सभासदः ॥ नाध्यगच्छन्ननैकांत्यात्सहदेवस्तदा अवीत् ॥ १८ ॥ अर्हति ह्यच्युतः श्रेष्ठचं भगवान्सात्वतां पतिः ॥ एष वै देवताः सर्वा देशकाल-धनादयः ॥ १९ ॥ यदात्मकिमदं विश्वं क्रतवश्च यदात्मकाः ॥ अग्निराहुतयो मंत्राः सांख्यं योगश्च यत्परः ॥ २० ॥ एक एवाद्वितीयोऽसावैत-दातम्यमिदं जगत् ॥ आत्मनात्माश्रयः सभ्याः सृजत्यवति हंत्यजः ॥ २१ ॥ विविधानीह कर्माणि जनयन्यद्वेश्तया ॥ ईहते यदयं सर्वः श्रेयो धर्मा-दिलक्षणम् ॥ २२ ॥ तस्मात्कृष्णाय महते दीयतां परमाईणम् ॥ एवं चेत्सर्वभूतानामात्मनश्चाईणं भवेत् ॥२३॥ सर्वभूतात्मभूताय कृष्णायानन्य-दर्शिने ॥ देयं शांताय पूर्णाय दत्तस्यानंत्यिमच्छता ॥ २४ ॥ इत्युक्त्वा सहदेवो अभूत्तृष्णीं कृष्णानुभाववित् ॥ तच्छुत्वा तुष्टुवुः सर्वे साधु साध्विति सत्तमाः ॥ २५ ॥ श्रुत्वा द्विजेरितं राजा ज्ञात्वा हार्दं सभासदाम् ॥ समर्हयद्धंषीकेशं प्रीतः प्रणयविह्वलः ॥ २६ ॥ तत्पादाववनिज्यापः शिरसा लोकपावनीः ॥ सभार्यः सानुजामात्यः सकुटुम्बो अवहन्मुदा ॥ २७॥ वासोभिः पीतकौशेयैर्भूषणैश्च महाधनैः ॥ अर्हयित्वा अपूर्णाक्षो नाशकत्सम-वेक्षितम् ॥ २८ ॥ इत्थं सभाजितं वीच्य सर्वे प्रांजलयो जनाः ॥ नमो जयेति नेमुस्तं निपेतुः पुष्पवृष्टयः ॥ २९ ॥ इत्थं निशम्य दमघौषस्ततः

त्वमित्याह । एतदात्म्यमिति । एष श्रीकृष्ण आत्मा यस्य तदेतदात्मा तस्य भाव ऐतदात्म्यम् । भवितर्येव भावनिर्देशः । ऐतदात्म्यमिदं सर्वमिति श्रुतेः । आत्मनेति । हे सम्याः ! आत्माश्रयोऽन्यनिरपेक्षः स्वयमज इदं जगत्मुजत्यवित हंति चेति ॥ २१ ॥ किंच विविधानीति । यस्यावेक्षयाऽनुप्रहेण विविधानि कर्माण तपोयोगादीनि जनयन् कुर्वन् यद्यस्मादयं सर्वोऽपि जनो धर्मादिरुक्षणं श्रेय ईहते साधयति । कर्माण तत्कलानि च यदधीनानीत्यर्थः ॥२२॥२३॥ नन्वात्मना क्रियमाणमईणमात्मनः कथं स्यात्तत्राह । सर्वभूतानामात्मभूताय अनन्यदिश्वने

॥११५।

निरस्तमेद्रमतये ॥२४॥ श्रीकृष्णानुभाववित्सहदेव इत्युक्त्वा तृष्णीमभृत् ॥२५॥ द्विजेरितं साधु साध्विति घोषं श्रृत्वा । हार्द्मिश्रियम् ॥२६॥२७॥२८॥२८॥३०॥३१॥ हे सदसस्यतयः ! सर्वे बारुस्य भाषितं मा मन्यध्वं मा जानीत मा गृह्णीत । किं तत् । यद्यतः कृष्णोऽईणे अग्रपुजायां सम्मतस्तत् ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ अस्यैव वास्तवोऽर्थः पूर्ववदुस्त्रेयः । गोपाल इति । वेदपृथि-न्यादिपालक इत्यर्थः । कुत्सितं वेदविपरीतं लपंतीति कुलपाः पाखंडास्तान् अंसते समाघातयतीति तथा सः । अकाकः कं च अकं च काके सुखदुःखे ते न विद्यते यस्य सोऽकाकः । आसकाम इत्यर्थः । स यथा आप्तकामो देवयोग्यं केवलं प्ररोडाशमात्रं नार्हत्यपि तु सर्वस्वमपि तथाऽयं श्रीकृष्णोऽपि ब्रह्मपियोग्यं सपर्यामात्रं कथमहीति कित्वात्मसमपेणमप्यर्हतीत्यर्थः।।३४।। वर्णाश्रम-कुरेभ्योःपेतो ब्रह्मत्वात् । अनामगोत्रमिति श्रुतेः । अतएवाधिकारित्वात्सर्वेधमैर्वहिष्कृतः । स्वैरत्वात् । अतएव निर्धुणस्तमआदिरहितः । एवंभृतो जीवानां योग्यं तुच्छं सपर्यामात्रं कथमईती-स्वपीठादुत्थाय कृष्णगुणवर्णनजातमन्युः ॥ उत्क्षिप्य बाहुमिदमाह सदस्यमर्थी संश्रावयनभगवते परुषाण्यभीतः ॥३०॥ ईशो दुरत्ययः काल इति सत्यवती श्रुतिः ॥ वृद्धानामपि यदुबुद्धिबीलवाक्यैर्विभिद्यते ॥ ३१ ॥ यूयं पात्रविदां श्रेष्ठा मा मन्ध्वं वालभाषितम् ॥ सदसम्पतयः सर्वे कृष्णो यत्सं-मतो ईणे ॥३२॥ तपोविद्यात्रतथरान्ज्ञानविध्वस्तकल्मषान् ॥ परमर्शीन्त्रह्मनिष्ठाँ ह्वोकपालैश्च पूजितान् ॥ ३३ ॥ सदस्पतीनतिकम्य गोपाछः क्रछ-पांसनः ॥ यथा काकः पुरोडाशं सपर्यां कथमर्हति ॥३४॥ वर्णाश्रमकुलापेतः सर्वधर्मवहिष्कृतः ॥ स्वैरवर्ती गुणैहीनः सपर्यां कथमर्हति ॥ ३५ ॥ ययातिनैषां हि कुलं शप्तं सद्भिर्वहिष्कृतम् ॥ वृथापानरतं शश्वत्सपर्यां कथमईति ॥३६॥ ब्रह्मपिसेवितान्देशान्हित्वैते ब्रह्मवर्चसम् ॥ समुद्रं दुर्गमा-श्रित्य बाधंते दस्यवः प्रजाः ॥३७॥ एवमादीन्यभद्राणि बभाषे नष्टमंगलः ॥ नोवाच किंचिद्धगवान्यथा सिंहः शिवारुतम् ॥ ३८॥ भगवित्रंदनं श्रुत्वा दुःसहं तत्सभासदः ॥ कर्णौ पिधाय निर्जग्मुः शपंतश्चेदिपं रुषा ॥ ३९ ॥ निंदां भगवतः शृण्वंस्तत्परस्य जनस्य वा ॥ ततो नापैति यः सोऽपि यात्यधः सुकृताच्च्युतः ॥४०॥ ततः पांडुसुताः कुद्धा मत्स्यकेकयसृञ्जयाः ॥ उदायुधाः समुत्तस्थुः शिशुपालजिघांसवः ॥४१॥ ततस्वै-द्यस्त्वसंभ्रांतो जगृहे खङ्गचर्मणी ॥ भर्त्सयन्कृष्णपक्षीयात्राज्ञः सदिस भारत ॥ ४२ ॥ तावदुत्थाय भगवानस्वानिवार्य स्वयं रुपा ॥ शिरः चुरांत-चक्रेण जहारापततो रिपोः ॥ ४३ ॥ शब्दः कोलाहलो अयासीन्बिशुपाले हते महान् ॥ तस्यानुयायिनो सूपा दुद्रुवुर्जीवितैपिणः ॥ ४४ ॥ चैद्य-त्यर्थः ॥३५॥ अपि च कथं वर्णनीयो मादशैरेपां यद्नां महिमा यस्मादेपां कुलं ययातिना शप्तमपि किं सिद्धिवहिष्कृतमपि तु शिरसा धृतम् । किंचास्मदादिकुलविक वृथा पानरतमपि त्वति-नियताचारमित्यर्थः । अहो ! यद्नामेतावदीदृशं माहात्म्यम् । यदुकुलृदृद्धस्य ययातेः शापो न प्राभृदित्यादि । अयं तु साक्षादीश्वरोऽतः सपर्यामात्रं कथमईतीत्यर्थः ॥३६॥ किंच । ये राजानो दुष्टानुचाटयंति तदर्थं कीकटादिदेशानप्याश्रयंति । एते तु ब्रह्मिपिसेवितानेव देशानाशित्याब्रह्मवर्चसं समुद्रं दुर्भमिष हित्वा हापियत्वेत्यर्थः। वाधंते तथा वा दस्यवः प्रजास्ताश्च । अयमर्थः । वेद-तदर्थाभियोगो ब्रह्मवर्चसं तिहरुद्धमत्रहावर्चसं समुद्रं मुद्राऽत्र हिंगं तत्सहितं समुद्रम् । वेदविरुद्धिलिधारिणं पाखंडिमित्य : । तिल्लिगं त्याजियत्वा वाधंते दंडयंति । कथंभूतम् । दुर्गम् । धर्मवत्प्रतीते धर्मतया दुर्झेयामत्यर्थः। तथा दस्यवो दस्यूनिप प्रजावेषेण वर्तमानान् दंडयंति। अतो यदुस्योऽन्यः को नाम धार्मिकोऽस्तीति। पारुष्यं त्कार्थमेव ॥३७॥ शिवा फेरुस्तस्या रुतं श्रुत्वा यथा

श्रीघरो

अ०७४

सिंहों न किंचिव्जूते तहत् ।।३८-४२॥ ताबदुत्थायेत्यस्यायमिष्रायः । एव मत्पार्वदो मजुल्यवलः सर्वानेतान्हन्यादतो मयैव शीघ्रं हंतव्य इति तत्क्षणमेवोत्थाय शिरो जहारेति ।।४३-४५॥ नन्वेवं निन्दकस्य कथं वासुदेवे प्रवेशस्तत्राह । जन्मत्रयेति । जन्मत्रयेऽनुगुणितमनुवर्तितं यहरं तेन संरव्धयाऽऽविष्टया । तन्मयतां तत्स्वरूपतां यातः । पुनः पार्षदो वभूवेत्यर्थः । अत्र हेतुः । भावो हीति । भावो भावना । अनुष्यानं भवस्य ध्येयाकारजन्मनः कारणम् । पेशस्कारिध्यानेन कीटादौ तथा दृष्टत्वादित्यर्थः ।।४६-५१॥ सुरा मानवाः खेवराः प्रमथाश्र ॥५२॥ पापं धर्मद्विषम् । अत्र हेतुः । किलं कलेरंशम् । अत्र व कुरुकुलस्यामयं व्याधिवन्नाशकम् ॥५३॥ वितानं यज्ञं च ॥ ५४ ॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कंथे उत्तरार्धे टीकायां चतुःसप्ततितमोऽष्यायः ॥७४॥ पंच-

देहोत्थितं ज्योतिर्वासुदेवसुपाविशत् ॥ पश्यतां सर्वभूतानामुल्केव भुवि खाच्च्युता ॥ ४५ ॥ जन्मत्रयानुगुणितवैरसंरव्धयाधिया ॥ ध्यायंस्तन्मयतां यातो भावो हि भवकारणम् ॥ ४६ ॥ ऋत्विग्भ्यः ससदस्येभ्यो दक्षिणां विपुलामदात् ॥ सर्वान्संपूज्य विधिवचके ऽवभृथमेकराट् ॥४७॥ साधियत्वा कतुं राज्ञः कृष्णो योगेश्वरेश्वरः ॥ उवास कतिचिन्मासान्सुहद्भिरिभयाचितः ॥ ४८ ॥ ततो अनुज्ञाप्य राजानमनिच्छंतमपीश्वरः ॥ ययौ सभार्यः सामात्यः स्वपुरं देवकीसुतः ॥४९॥ वर्णितं तदुपारूयानं मया ते बहुविस्तरम् ॥ वैकुंठवासिनोर्जन्म विप्रशापात्पुनः पुनः ॥५०॥ राजसूयावभृथ्येन स्नातो राजा युधिष्ठिरः ॥ ब्रह्मक्षत्रसभामध्ये शुशुभे सुरराडिव ॥ ५१ ॥ राज्ञा सभाजिताः सर्वे सुरमानवखेचराः ॥ कृष्णं कतुं च शंसंतः स्वधा-मानि ययुर्मुदा ॥ ५२ ॥ दुर्योधनमृते पापं किं कुरुकुलामयम् ॥ यो न सेहे श्रियं स्कीतां दृष्ट्रा पांडुसुतस्य ताम् ॥ ५३ ॥ य इदं कीर्तयेदिष्णोः कर्म चैद्यवधादिकम् ॥ राजमोत्तं वितानं च सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ५४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधें शिशुपालवधो नाम चतुःसप्ततितमो अध्यायः ॥ ७४ ॥ राजोवाच ॥ अजातशत्रोस्तं दृष्ट्वा राजसूयमहोदयम् ॥ सर्वे मुमुदिरे ब्रह्मत्रृदेवा ये समागताः ॥ १ ॥ दुर्योधनं वर्जियत्वा राजानः सर्पयः सुराः ॥ इति श्रुतं नो भगवंस्तत्र कारणमुच्यताम् ॥ २ ॥ ऋषिरुवाच ॥ पितामहस्य ते यज्ञे राजसूये महात्मनः ॥ बांधवाः परिचर्यायां तस्यासन्प्रेमबंधनाः ॥ ३ ॥ भीमो महानसाध्यक्षो धनाध्यक्षः सुयोधनः ॥ सहदेवस्तु पूजायां नक्कलो द्रव्यसाधने ॥ ४ ॥ ग्रह्-शुश्रुषणे जिष्णुः कृष्णः पादावनेजने ॥ परिवेषणे द्रुपदजा कर्णो दाने महामनाः ॥ ५ ॥ युयुधानो विकर्णश्र हार्दिक्यो विदुरादयः ॥ बाह्मीक-पुत्रा भूर्याद्या ये च संतर्दनादयः॥ ६॥ निरूपिता महायज्ञे नानाकर्मषु ते तदा ॥ प्रवर्तते स्म राजेंद्र राज्ञः प्रियचिकीर्षवः॥ ७॥ ऋत्विक्सदस्यबहु-

युक्तसप्तितिमे यज्ञावभृथसंश्रमः ॥ सुयोधनस्य चाक्षांत्या मानभंगो दृशि श्रमात् ॥ १ ॥ दुर्योधनस्यैकस्यैव दुःखे कारणं प्रष्टुमुक्तमनुवदति । अज्ञातशत्रोरिति ॥१ ॥ इति श्रुतम् । त्वन्मुखादेवे-त्यर्थः ॥२॥ दुर्योधनस्यासहनकारणत्वेन यागमहोत्सवमेव पुनः सिंहावलोकनेन निरूपयति । पितामहस्येत्यादिना । एकदाऽन्तःपुरे तस्येत्यतः प्राक्तनेन ग्रंथेन । प्रेमबंधनाः प्रेमयंत्रिताः ॥३॥ पूजायां समानेन । द्रन्यसाधने नानावस्तुसंपादने ॥४॥ गुरूणां श्रुभूपणे चंदनालेपनादौ ॥ ५ ॥ ६ ॥ निरूपिता नियुक्ताः संतो नानाकर्मसु प्रवर्तते स्म ॥ ७॥ ऋत्विजय सदस्याय समासदो

1...

14.

ग११६

बहुविद्ध तेषु । स्विष्टेषु सम्यक्षृजितेषु । सन्तं प्रियवाक् समर्हणमलंकारादिदक्षिणाश्च प्रसिद्धास्तामिः । युनद्यां गंगायाम् ॥ ८ ॥ १० ॥ चित्राणि ध्वजाताकाप्राणि येषु तैरिमेन्द्रैः स्यंद-नैर्स्वभिरक्षेभेटैश्च । एवं चतुरंगः सन्यैनिर्ययुः ॥११॥ यजमानो युधिष्ठिरः पुरःसरो येषां ते ॥ १२ ॥ सदस्या ऋत्विजोऽन्ये च दिजश्रेष्ठा निर्ययुः ॥ १३ ॥ किंच गंघादिभिः स्वलंकता नरा नार्यश्च मिथो विज्ञहुः ॥१४॥ रसानेवाह । तैलेति । किंच सांद्रकुंकुमादिभिः पुंभिलिंसास्तानप्रलिपंत्यो वारयोपितश्च विज्ञहुः ॥१५॥ नृभिर्मुस रथादियानेनृदेष्ट्यो राजपत्नयो निरगमित्रस्यः ।

वित्स सहत्तमेषु स्विष्टेषु सुनृतसमईणदक्षिणाभिः॥ चैद्ये च सात्वतपतेश्वरणं प्रविष्टे चक्रस्ततस्त्ववभृथस्त्रपनं द्यनद्याम्॥ ८॥ मृदंगशंखपणवधुंधुर्या-नकगोमुखाः ॥ वादित्राणि विचित्राणि नेदुरावभृथोत्सवे ॥ ९ ॥ नर्तक्यो ननृतुईष्टा गायका यूथशो जगुः ॥ वीणावेणुतलोन्नादस्तेषां स दिवम-स्पृशत् ॥ १० ॥ चित्रध्वजपताकाग्रेरिभेंद्रस्यंदनार्वभिः ॥ स्वलंकृतैर्भटैर्भूपा निर्ययू रुक्ममालिनः ॥ ११ ॥ यदुसुञ्जयकांवोजकुरुकेकयकोसलाः ॥ कंपयंतो भुवं सैन्यं यजमानपुरःसराः ॥ १२ ॥ सदस्यर्त्विग्द्रिजश्रेष्ठा ब्रह्मघोषेण भूयसा ॥ देवर्षिपितृगंधर्वास्तुष्टुवुः पुष्पवर्षिणः ॥ १३ ॥ स्वलंकृता नरा नार्थो गुंधस्रग्भूषणांबरैः ॥ विलिंपत्योऽभिषिंचंत्यो विजहुर्विविधे रसैः ॥ १४ ॥ तैलगोरसगंधोदहरिद्रासांद्रकुंकुमैः ॥ पुंभिर्लिप्ताः प्रलिपंत्यो विजहर्वारयोषितः ॥ १५ ॥ गुप्ता नृभिर्निरगमन्नुपलब्धुमेतद्देव्यो यथा दिवि विमानवरैर्नृदेव्यः ॥ ता मातुलेयसिखभिः परिषिच्यमानाः सत्रीडहास-विकसद्भदना विरेजुः ॥१६॥ ता देवरानुत सखीन्सिषचुर्दतीभिः क्किन्नांबरा विवृतगात्रकुचोरुमध्याः ॥ औत्सुक्यमुक्तकवराच्च्यवमानमाल्याः क्षोभं द्ध्रमेलिधयां रुचिरैविंहारैः ॥ १७ ॥ स सम्राङ्थमारूढः सदश्वं रुक्ममालिनम् ॥ व्यरोचत स्वपत्नीभिः कियाभिः कतुराडिव ॥ १८ ॥ पत्नी-संयाजावभृथ्यैश्वरित्वा ते तमृत्विजः ॥ आचांतं स्नापयांचक्र्र्गङ्गायां सह कृष्णया ॥१९॥ देवदुंदुभयो नेदुर्नरदुंदुभिभिः समम् ॥ मुमुचुः पुष्पवर्षाणि दवर्षिपितृमानवाः ॥२०॥ सस्तुस्तत्र ततः सर्वे वर्णाश्रमयूता नराः ॥ महापातक्यपि यतः सद्यो मुच्येत किल्बिषात् ॥ २१ ॥ अथ राजा उहते क्षौमे परिधाय स्वलंकृतः ॥ ऋत्विक्सदस्यविपादीनानर्वाभरणांवरैः ॥२२॥ वन्धुज्ञातिनृपान्मित्रसुहृदोऽन्यांश्च सर्वशः अभीच्णं पूजयामास नारा-यणपरो नृपः ॥ २३ ॥ सर्वे जनाः सुरुचो मणिकुंडलस्रगुष्णीषकंचुकदुकूलमहार्घ्यहाराः ॥ नार्यश्र कुण्डलयुगालकवृंदजुष्टवस्त्रश्रियः कनकमेखलया विरेजुः ॥२४॥ अथर्त्विजो महाशीलाः सदस्या ब्रह्मवादिनः ॥ ब्रह्मक्षत्रियविद्शूद्रा राजानो ये समागताः ॥ २५ ॥ देवर्षिपितृभूतानि लोकपालाः

एतदुपलब्धुं विमानवरैदेंच्यो यथा तद्वत् । मातुलेयैः सिखिभिक्च परितः सिच्यमानाः। सत्रीडेन हासेन विकसंति वदनानि यासां ताः ॥१६॥ देवरान्पितिआतृन् उत सखीनसखीनिष् । दतीभिरु-दकनोदनव्यमयंत्रैः सेचनपात्रैक्च । मलिधयां कामिनाम् ॥१७॥ क्रियाभिरंगिक्रियाभिः क्रतुराट् सश्रीरो राजसूय इव ॥१८॥ पंत्नीसंयाजो यागविशेषः। अवभृथसंवंधि आवभृथ्यं च । तैदचरित्वा तानजुष्ठाश्वेत्यर्थः ॥१९-२१॥ अहते नृतने । आनर्चाचितवान् ॥२२॥२३॥ सुराणामिव रुक् कांतिर्येषाम् । मणिकुण्डलैः सहिताः स्रगुष्णीषादयो येषां ते । कुण्डलयुगेनालकवृदेन च जुष्टा श्रीघरो

अ०७५

**N3**(n

\* 348

वस्त्रभीयाँसां ताः ॥२४-२९॥ गतज्वरो निश्चित आसीत् ॥३०॥ अच्युते आत्मा यस्य तस्य ॥३१॥ नरेंद्रादीनां रुच्मीरुच्मयो विश्वतयो विश्वत्यो मियनोषक्रप्ता विरचिताः तामिः सह कुरुराद् दुर्योघनोऽतप्यत् ॥३२॥ महिपीसहस्त्रमिति बहुत्वोपलक्षणम् । क्वणद्भिरंघिभिः शोभा यस्य । मध्ये सुचारु मध्यमित्यर्थः । कुचकुंकुमैः शोणा हारा यस्य तत् । श्रीमंति मुखानि यस्य तत । चलैः कुण्डलैः कुन्तलैक्षात्मं सम्पन्नमशोभतेति शेषः ॥ ३३ ॥ क्वापि कदाचित्स विरेज इति शेषः । स्वस्य चतुषा हिताहितज्ञापकेन ॥३४॥३५॥ मानी साहंकारः । किरीटं च माला सहानुगाः ॥ पूजितास्तमनुज्ञाप्य स्वधामानि ययुर्नृष ॥ २६ ॥ हरिदासस्य राजर्षे राजसूयमहोदयम् ॥ नैवातृप्यन्प्रशंसंतः पिवन्मर्त्योऽमृतं यथा ॥ २७ ॥ ततो युधिष्ठिरो राजा सुइत्संबंधिवांधवान् ॥ प्रेम्णा निवासयामास कृष्णं च त्यागकातरः ॥ २८ ॥ भगवानपि तत्रांग न्यवात्सीत्तित्रयं-करः ॥ प्रस्थाप्य यदुवीराँश्र्य सांबादींश्र्य कुशस्थलीम् ॥ २९ ॥ इत्थं राजा धर्मसुतो मनोरथमहार्णवम् ॥ सुदुस्तरं समुत्तीर्य कृष्णेनासीद्गतज्वरः ॥ ३० ॥ एकदा उन्तः पुरे तस्य वीच्य दुर्धोधनः श्रियम् ॥ अतप्यद्राजसूयस्य महित्वं चाच्युतात्मनः ॥३१॥ यस्मिन्नरेंद्रदितिजेन्द्रसुरेन्द्रलक्ष्मीर्नाना विभांति किल विश्वसृजोपक्लुप्ताः ॥ ताभिः पतीन्द्रुपदराजसुतोपतस्थे यस्यां विषक्तहृदयः कुरुराडतप्यत् ॥ ३२ ॥ यस्मिस्तदा मधुपतेर्महिषीसहस्रं श्रोणीभरेण रानकैः कणदंघिशोभम्।। मध्ये सुचारु कुचकुंकुमशोणहारं श्रीमन्मुखं प्रचलकुण्डलकुन्तलाब्यम्।। ३३ ॥ सभायां मयक्लुप्तायां कापि धर्मसुतो अधिराट् ॥ वृतो अनुजै वैधिभिश्च कृष्णेनापि स्वचत्तुषा ॥३४॥ आसीनः कांचने साचादासने मघवानिव ॥ पारमेष्ठचिश्रया जुष्टः स्तूयमानश्च मंदिभिः ॥ ३५ ॥ तत्र दुर्योधनो मानी परीतो भ्रातृभिर्नृप ॥ किरीटमाली न्यविशदसिहस्तः चिपन्रुषा ॥३६॥ स्थले अयगृह्वाद्वस्नांतं जलं मत्वा स्थलेऽपतत् ॥ जले च स्थलवद्भांत्या मयमायाविमोहितः ॥३७॥ जहास भीमस्तं दृष्ट्वा स्त्रियो नृपतयोऽपरे ॥ निवार्यमाणा अप्यङ्ग राज्ञा कृष्णानु-मोदिताः ॥३८॥ स त्रीडितोऽवाग्वदनो रुषा ज्वलन्निष्कम्य तृष्णीं प्रययौ गजाह्वयम् ॥ हाहेति राब्दः सुमहानभूत्सतामजातरात्रुर्विमना इवाभवत् ॥ वभूव तृष्णीं भगवान्भुवो भरं समुज्जिहीर्षुर्भ्रमति स्म यद्दशा ॥ ३९ ॥ एतत्ते ऽभिहितं राजन्यत्पृष्टो ऽहिमह त्वया ॥ सुयोधनस्य दौरात्म्यं राजसूये महाकर्तौ ॥ ४० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधे उत्तरार्धे दुर्योधनमानभंगो नाम पञ्चसप्ततितमो अथायः ॥ ७५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ अथान्यदिप कृष्णस्य शृणु कर्माद्भतं नृप ॥ क्रीडानरशरीरस्य यथा सौभपतिर्हतः ॥ १॥ शिशुपालसखः शाल्वो रुक्मिण्युद्वाह आगतः ॥ यदुभिर्नि-च विद्येते यस्य सः । न्यविश्वद्विवेश । क्षिपन् द्वास्थादीनिधिक्षिपन् ॥३६॥ तत्र स्थले वस्नांतमम्यगृह्वादाकुञ्चितवान् । कुतः । तिस्मिन्स्थले एव आंत्या जलं मत्वा जले चापतत् । कुतः स्थल-बद्भांत्या ॥३७॥३८॥ भ्रुवो भरं भारं जिहीपु रिति । अध संपादितेन कलहबीजेन कुरूणां संहारं करिष्यामीति मत्वेति । किंच यस्य दशा दृष्टिमात्रेण दुर्योघनो भूमति स्म भूांति प्राप । नवमाना हु निमिन्नमात्रम् । स भूभारदरणबीजं दुर्योधनस्य अमं भीमादिहास्येन च तस्य पराभवं विधाय त्र्णीमासीदित्यर्थः ॥ ३९ ॥ ४० ॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्धे पंच-

सप्तितमोऽध्यायः ॥७५॥ ततः षट्सप्तितमे बृष्णिशान्यमहामुघे ॥ युमद्गदाप्रहारेण रणात्प्रयुम्निर्गमः ॥१॥ संपाद्य धर्मराजस्य राजव्ययमहोदयम् ॥ निहत्य सौभराजादीनथोपारमद्य्युतः ॥२॥१-३॥ प्रत्यहं सक्तर्पासुप्रृष्टिमेकां प्रसन् भक्षयन् ॥४॥ संवत्सरांत इति अ।श्रुतोषोऽपि भगवानुमापितः श्रीकृष्णविद्विषि शान्वे वरस्य वफ्ल्यं मन्यमानो न शीश्रं प्रादुरभृत् । तस्यातिनिर्वध-मालच्य संवत्सरान्ते च वरेण छंदयामासेच्छां कारितवान्वरं वृणीष्वेत्युवाचेत्यर्थः ॥५॥६॥ तथेपि प्रतिज्ञाय गिरिशेनादिष्टोऽयस्मयं लोहमयं पुरं सौभसंज्ञं निर्माय रचित्वा प्रादात् ॥७॥ तमसोऽन्ध-कारस्य धामाश्रयम् । अन्यैर्दुरासदं दुष्प्राप्यम् ॥ ८ ॥ ९ ॥ प्रासादा गृहा अङ्कालास्तदुपरिगृहास्तोलिकास्तत्पर्यन्तकुट्यानि ताः । विहारान् क्रीडास्थानानि च स वसञ्ज । किच विमानाग्रया-

र्जितः संख्ये जरासंधादयस्तथा ॥२॥ शाल्वः प्रतिज्ञामकरोच्छण्वतां सर्वभूभुजाम् ॥ अयादवीं दमां करिष्ये पौरुषं मम पश्यत ॥ ३ ॥ इति मृढः प्रतिज्ञाय देवं पशुपतिं प्रभुम् ॥ आराधयामास नृप पांसुमुष्टिं सक्रद्ग्रसन् ॥ ४ ॥ संवत्सरांते भगवानाशुतोप उमापतिः ॥ वरेण छंदयामास शाल्वं शरणमागतम् ॥ ५ ॥ देवासुरमनुष्याणां गंधवोरगरत्तसाम् ॥ अभेद्यं कामगं वत्रे स यानं चृष्णिभीपणम् ॥ ६ ॥ तथेति गिरिशादिष्टो मयः परपूरं-जयः ॥ पुरं निर्माय शाल्वाय प्रादात्सौभमयसमयम् ॥ ७ ॥ स लब्धा कामगं यानं तमोधाम दुरासदम् ॥ ययौ द्वारवतीं शाल्वो वैरं वृष्णिकृतं स्मरन् ॥ ८ ॥ निरुध्य सेनया शाल्वो महत्या भरतर्षभ ॥ पुरीं बभंजोपवनान्युद्यानानि च सर्वशः ॥ ९ ॥ सगोपुराणि द्वाराणि प्रासादाङ्गाखतो-लिकाः ॥ विहारान्सविमानाग्यान्निपेतुः रास्त्रवृष्टयः॥१०॥ शिला दुमाश्राशनयः सर्पा आसारशर्कराः॥ प्रचंडश्रकवातोऽभूद्रजसाऽऽच्छादिता दिशः ॥ ११ ॥ इत्यर्द्यमाना सौभेन कृष्णस्य नगरी भृशम् ॥ नाभ्यपद्यत शं राजँक्षिपुरेण यथा मही ॥ १२ ॥ प्रद्युम्नो भगवान्वीद्य वाध्यमाना निजाः प्रजाः ॥ मा भेष्टेत्यभ्यधाद्वीरो रथारूढो महायशाः ॥१३॥ सात्यिकश्चारुदेव्णश्च सांबो अक्ररः सहानुजः ॥ हार्दिक्यो भानुविंदश्च गदश्च शुकसारणी ॥ १४ ॥ अपरे च महेष्वासा रथयूथपयूथपाः ॥ निर्ययुर्देशिता गुप्ता रथेभाश्वपदातिभिः ॥१५॥ ततः प्रववृते युद्धं शाल्वानां यदुभिः सह ॥ यथा सुराणां विबुधेस्तुमुलं लोमहर्षणम् ॥१६॥ ताश्च सौभपतेर्माया दिव्यास्त्रे रुक्मिणीयुतः ॥ चणेन नाशयामास नेशं तम इवोष्णगुः ॥१७॥ विव्याध पञ्चविंशत्या स्वर्णपुङ्कौरयोमुखैः॥ शाल्वस्य ध्वजिनीपालं शरैः सून्नतपर्वभिः॥ १८॥ शतेनाताडयच्छाल्वमेकैकेनास्य सैनिकान्॥ दशभिर्दशभिनें-तुन्वाहनानि त्रिभिक्षिभिः ॥१९॥ तदद्भुतं महत्कर्म प्रद्यम्नस्य महात्मनः॥ दृष्ट्वा तं पूजयामासुः सर्वे स्वपरसैनिकाः॥२०॥ बहुरूपैकरूपं तद्दरयते

त्तरमाच्छल्लवृष्ट्यादयः पेतुः ॥ १० ॥ आसारशर्करा धारासंपातवन्जलोपमाः ॥ ११ ॥ श्रं सुखं नाम्यपद्यत ॥ १२-१५ ॥ तुम्रुलं न्याकुलम् । लोमहर्षणं रौद्रम् ॥ १६ ॥ नैशं निश्चि मवं तम उष्णगुः सूर्यं इव ॥ १७ ॥ किंच विन्याधेति । स्वर्णमयानि पुंखानि पृष्ठशांता थेपां तैः । अहो लोहं तन्मयानि मुखान्यग्राणि येपां तैः । व्विजनीपालं सेनान्यम् । सन्नतानि निम्नानि पर्वाणि ग्रंथयो येपां तैः ॥१८॥ सैनिकान्भटान् । नेतृन्सारथीन् ॥१९॥ स्वपरसेनयोर्वर्तमानाः सर्वे पूजयामासुः संगानितवंतः ॥२०॥ कदाचिद्वह्रूपं कदाचिद्वह्रूपं क्विच्या

श्रीघरी

अ०७६

हरयते एवं दुविभाव्यं दुवितक्यमभूत् ॥२१॥ किंच क्वचिदिति एवं तद्दुरवस्थितमनवस्थितं चाभृत् ॥२२॥२३॥ अग्निवहाहकोऽर्कवद्युगपत्सर्वतः संस्पशों येपां तैः । आशीविषवदेकदेशस्पर्शमात्रेण मारकत्वाद्दुरासदैर्दुःसहैः । पीड्यमानं पुरमनीकानि च यस्य सः । परैर्यदुभिरीरितैर्धकोः ॥२४॥ भृशादिता अपि स्वं स्वं रणं स्वां युद्धभूमिम् ॥२५॥ मौव्यां कार्ष्णायसमय्या व्याहृत्य
प्रहृत्य ॥२६॥ अपोवाहान्यतो निनाय ॥ २७॥ २८ ॥ मत् मत्तो विना । क्लीवं चित्तं यस्य तेन । त्वया सूतेन ॥ २९ ॥ पितरौ रामकृष्णाविभसंगम्य तत्पादवं गत्वा ताभ्यां पृष्टः स्वयोग्यं
किं च वच्यामीति ॥ ३० ॥ आतृजामयो आतृभायोः व्यक्तं निश्चितं मत्वलैव्यं कथियष्यन्ति । तत्कथनमनुकरोति । कथं कथिमिति ॥ ३१ ॥ विभो हे समर्थ । एतदपसर्पणम् । धर्ममाह । सत

न च दृश्यते ॥ मायामयं मयकृतं दुर्विभाव्यं परैरभूत् ॥२१॥ कचिद्भमौ कचिद्रचोम्नि गिरिमूर्झि जले कचित् ॥ अलातचकवदुभाम्यत्सौभं तदुदुरव-स्थितम् ॥ २२ ॥ यत्रयत्रोपलद्येतं स सीभः सहसैनिकः ॥ शाल्वस्ततस्ततोऽमुञ्चच्छरान्सात्वतयूथपाः ॥ २३ ॥ शरैरग्न्यर्कसंस्पर्शैराशीविषद्रा-सदैः ॥ पीड्यमानपुरानीकः शाल्वो अमुह्यत्परेरितैः ॥२४॥ शाल्वानीकपशस्त्रौधैर्वृष्णिवीरा भृशार्दिताः ॥ न तत्यजू रणं स्वं स्वं लोकद्वयजिगीषवः ॥ २५ ॥ शाल्वामात्यो चुमान्नाम प्रचुम्नं प्राक्पीिडतः ॥ आसाच गद्या मौर्व्या व्याहत्य व्यनदद्वली ॥ २६ ॥ प्रचुम्नं गद्या शीर्णवक्षस्थल-मरिंदमम् ॥ अपोवाह रणात्सूतो धर्मविद्दारुकात्मजः ॥२७॥ लब्धसंज्ञो मुहूर्तेन कार्ष्णिः सारथिमत्रवीत् ॥ अहो असाध्विदं सूत यद्रणान्मे अपसर्प-णम् ॥ २८ ॥ न यदूनां कुले जातः श्र्यते रणविच्युतः ॥ विना मत्क्षीबचित्तेन स्रूतेन प्राप्तकिल्बिषात् ॥ २९ ॥ किं नु वच्येऽभिसंगम्य पितरौ रामकेशवी ॥ युद्धात्सम्यगपकांतः पृष्टस्तेत्रात्मनः क्षमम् ॥३०॥ व्यक्तं मे कथिष्यन्ति इसंत्यो भातृजामयः ॥ क्लैव्यं कथं कथं वीर तवान्यैः कथ्यतां मुधे ॥३१॥ सारथिरुवाच ॥ धर्मं विजानताऽयुष्मन्कृतमेतन्मया विभौ ॥ सूतः कुच्छुगतं रचेद्रथिनं सारथिं रथी ॥३२॥ एतद्विदित्वा तु भवा-न्मया अपोवाहितो रणात् ॥ उपसृष्टः परेणेति मूर्ज्छितो गदया हतः ॥ ३३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे शाल्वयुद्धे षट्सप्त-तितमो अथायः ॥ ७६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ स उपस्पृश्य सिललं दंशितो धृतकार्मुकः ॥ नय मां द्यमतः पार्श्वं वीरस्येत्याह सारिथम् ॥ १ ॥ विध-मंतं स्वसैन्यानि चुमन्तं रुक्मिणीसुतः ॥ प्रतिहत्य प्रत्यविध्यन्नाराचैरष्टभिः स्मयन् ॥ २ ॥ चतुर्भिश्चतुरो वाहानसूतमेकेन चाहनत् ॥ द्वाभ्यां धनुश्च केतुं च शरेणान्येन वै शिरः ॥ ३ ॥ गदसात्यिकसांबाद्या जब्तुः सौभपतेर्बलम् ॥ पेतुः समुद्रे सौभेयाः सर्वे संबिन्नकन्थराः ॥ ४ ॥ एवं यदूनां

इति ॥ ३२ ॥ अपोवाहितोऽपनीतः । उपसृष्ट उपसर्गं पीडां प्राप्त इति कृत्वा । यतः परेण शत्रुणा गदया हतः सन्मृद्धितो निःसंज्ञतां गतो भवानिति ॥ ३३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पट्सप्ततितमोऽष्यायः ॥ ७६ ॥ सप्तयुक्सप्ततितमे नानामायाविचक्षणः ॥ कृष्णेनागत्य शाल्वस्तु हतः सौभं च चूर्णितम् ॥ १ ॥ दंशितः सन्नद्धः ॥१॥ विधमन्तं चपयन्तम् । प्रतिरुष्य ॥ २ ॥ अष्टानां विनियोगमाह । चतुर्भिरिति ॥ ३ ॥ सौभेयाः सौभस्थाः ॥ ४ ॥ नवानां रात्रीणां समाहारो नवरात्रम् । त्रयाणां नवरात्राणां समाहारिद्धणवरात्रम् । सप्तविंशतिमदोरात्राणीत्यर्थः ।

11886

तुष्ठलमाङ्कलम् । उन्यणं घोरम् ॥५॥ परमतप्रपन्यस्यति इन्द्रप्रस्थं गत इत्यादिना ॥ ६ ॥ ७ ॥ आइ चेति । स्वगतमेव पथि चिताविज् मितमायणम् । आर्यामिसङ्गतो बलमद्रसहितः ॥ ८ ॥ दुर्निमित्तदर्शनाकुलचित्त एवं चितयन द्वारकामागत्य स्वानां कदनं वीचय सौभं च शाल्वराजं च वीचय रामं पुररक्षणं प्रति निरूप्य नियुच्य दारुकं प्राहेत्यन्वयः ॥ ९ ॥ ते त्वया ॥ १० ॥ आस्थाप सम्यगिष्ठायारुणानुजं व्वजे वर्तमानं गरुडम् ॥११॥ इतप्रायश्च बलस्य सैन्यस्येश्वरः ॥१२॥१३॥ तं च शान्वम् । शरसंदोहैः शरजालैः । खं सूर्य इव रिव्मिमिरिति सुनीलत्विव-रााल्वानां निमतामितरेतरम्।। युद्धं त्रिणवरात्रं तदभृतुमुलमुलमण्य ॥५॥ इन्द्रप्रस्थं गतः कृष्णआहूतो धर्मसूनुना।। राजसूये आ निर्वृत्ते शिशुपाले च संस्थिते ॥ ६ ॥ कुरुवृद्धाननुज्ञाप्य मुनींश्र ससुतां पृथाम् ॥ निमित्तान्यातिघोराणि पश्यन्द्वारवती ययो ॥ ७ ॥ आह चाहमिहायात आर्य-मिश्राभिसङ्गतः ॥ राजन्याश्रेद्यपक्षीया नूनं हन्युः पुरीं मम ॥ ८ ॥ वीच्य तत्कदनं स्वानां निरूप्य पुररक्षणम् ॥ सौभं च शाल्वराजं च दारुकं प्राह केरावः ॥ ९ ॥ रथं प्रापय मे सूत शाल्वस्यांतिकमाशु वै ॥ संभ्रमस्ते न कर्तव्यो मायावी सौभराडयम् ॥ १० ॥ इत्युक्तश्चोदयामास रथमा-स्थाय दारुकः ॥ विशन्तं ददृशः सर्वे स्वे परे चारुणानुजम् ॥ ११ ॥ शाल्वश्च कृष्णमालोक्य हतप्रायवलेश्वरः ॥ प्राहरतकृष्णसूताय शक्ति भीमर-वां मुधे ॥ १२ ॥ तामापतंतीं नभिस महोल्कामिव रंहसा ॥ भासयंतीं दिशः शौरिः सायकैः शतधाऽिच्छिनत् ॥१३॥तं च पोडशभिर्विध्वा वाणैः सोभं च खे अमत् ॥ अविध्यन्छरसंदोहैः खं सूर्य इव रिमिभः ॥ १४ ॥ शाल्वः शौरेस्तु दोः सव्यं सशार्क्ष शार्क्वधन्वनः ॥ विभेद न्यपतद्धस्ता-च्छार्ङ्गमासी चद्द्वतम् ॥ १५ ॥ हाहाकारो महानासीद्भतानां तत्र पश्यताम् ॥ निनद्य सौभराड्जैरिदमाह जनार्दनम् ॥ १६ ॥ यत्त्वया मृढ नः सस्युर्भातुर्भार्या हृतेचताम् ॥ प्रमत्तः स सभामध्ये त्वया वयापादितः सखा ॥१७॥ तं त्वा उद्य निशितैर्बाणैरपराजितमानिनम् ॥ नयाम्यपुनरावृत्ति यदि तिष्ठेर्ममात्रतः ॥ १८ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ वृथा त्वं कत्थसे मंद न पश्यस्यन्तिकेऽन्तकम् ॥ पौरुषं दर्शयंति स्म शूरा न बहुभाषिणः ॥१९॥ इत्युक्तवा भगवान् शाल्वं गदया भीमवेगया ॥ तताङ जत्रौ संरब्धः स चकंपे वमनसृक् ॥ २०॥ गदायां सन्निवृत्तायां शाल्वस्त्वंतरधीयत ॥ ततो मुहूर्त आगत्य पुरुषः शिरसाऽच्यतम् ॥ देवक्या प्रहितोऽस्मीति नत्वा प्राह वची रुदन् ॥ २१ ॥ कृष्ण कृष्ण महावाहो पिता ते पितृवत्सल ॥ बद्धा अनीतः शाल्वेन सौनिकेन यथा पशुः ॥ २२ ॥ निशम्य विशियं कृष्णो मानुषीं प्रकृतिं गतः ॥ विमनस्को घृणी स्नेहाद्वभाषे प्राकृतो यथा ॥ २३ ॥ कथं राममसंभ्रांतं जित्वा उजेयं सुरासुरैः ॥ शाल्वेनाल्यीयसा नीतः पिता मे वलवान्विधः ॥ २४ ॥ इति ब्रुवाणे गोविंदे सौभराट् प्रत्यु-पुरुत्वादिभिराकाशोपमा सौभस्य । अचित्यवेगवाहुन्यादिभिः शराणां रिव्यसाद्द्यम् । अयत्वेनैव रिव्यवच्छरजालप्रसारणात्सूर्यतुन्यः श्रीकृष्ण इति ॥ १४ ॥ दोर्वाहुम् ॥१५॥१६॥ संख्युः शिशुपाळस्य । ईस्रतामस्माकम् । प्रमचोऽनवहितः । व्यापादितो निहतः ॥ १७ ॥ अपराजितोऽहमिति मानिनं मानवंतम् । अपुनरावृत्ति मृत्युम् । तिष्ठेः स्थास्यसि ॥ १८-२२ ॥ घृणी दया-

श्रीधरी

700 - 1010

वान् ॥ २२ ॥ २५ ॥ १५ ॥ अनिता अनिता । ईशबेच्छक्तश्चेत् ॥२६॥२७॥ स्ववोधः स्वतःसिद्धज्ञानवानिप स्वजनस्नेहतः प्रकृतौ मनुष्यस्वभावे उपप्छतो निमग्न आस्ते अतिष्ठत् । ततस्त-स्तर्भमासुरी मायामपुष्यत् । मायेयमिति ज्ञातवान् ॥ २८ ॥ स्वाप्नं स्वप्नप्रपंचं यथा ॥२९॥ एवं परमतप्रप्रयस्तं निराकरोति । एवमिति । केच केचन । नान्विता अनन्विताः पूर्वापरानुसंघानरिताः । तदाह । यतस्ववाच इति । तन्नानुस्मरंतीत्यर्थः । अयमभिप्रायः । न तावद्राजस्यार्थं रामेण सह गतः श्रीकृष्णः संकर्षणमनुज्ञाप्येति पूर्वमुक्तत्वात् ॥ ३० ॥ असंमावितं चेत्याह । क शोकमोहाबिति । भयं वा दुर्निमित्तदर्शनकृतं नृनं हन्युः पुरी ममेति यदुक्तं यच हस्ताच्छाङ्गं न्यपतदित्युक्तं तद्भयं वा क्वेति । अञ्चेष्ठ संभवो येषां ते । अखंडितानि विज्ञानज्ञानैश्वर्याणि यस्य सः ।

पस्थितः ॥ वसुदेविमवानीय कुष्णं चेदमुवाच सः ॥२५॥ एष ते जिनतो तातो यदर्थिमिह जीविस ॥ विधिष्ये वीक्षतस्ते अमुमीराश्चेत्पाहि बालिश ॥ २६:॥ एवं निर्भत्स्य मायावी खड़िनानकदुंदुभेः ॥ उत्कृत्य शिर आदाय स्वस्थं सौभं समाविशत् ॥२७॥ ततो मुहूर्तं प्रकृतावुपप्छुतः स्ववोध आस्ते स्वजनानुषंगतः ॥ महानुभावस्तदबुध्यदासुरीं मायां स शाल्वत्रसृतां मयोदिताम् ॥ २८ ॥ न तत्र दूतं न पितुः कलेवरं प्रबुद्ध आजौ समपश्यदच्युतः ॥ स्वाप्नं यथा चांबरचारिणं रिपुं सौभस्थमालोक्य निहंतुमुद्यतः ॥२९॥ एवं वदंति राजर्षे ऋषयः केचनान्विताः ॥ यत्स्ववाचो विरुध्येत नूनं ते न स्मरंत्युत ॥३०॥ क शोकमोही स्नेहो वा भयं वा येऽज्ञसंभवाः ॥ क चाखंडितविज्ञानज्ञानैश्वर्यस्त्वखंडितः ॥ ३१ ॥ यत्पाद-सेवोर्जितयाऽऽत्मविद्यया हिन्वंत्यनाद्यात्मविपर्ययग्रहम् ॥ लभंत आत्मीयमनन्तमैश्वरं कुतो नु मोहः परमस्य सद्भतेः ॥ ३२ ॥ तं शस्त्रपूगः प्रहरन्त-मोजसा शाल्वं शरैः शौरिरमोघविक्रमः ॥ विध्वाऽिच्छिनद्वर्म धनुःशिरोमणि सौभं च शत्रोर्गदया रुरोज ह ॥ ३३ ॥ तत्कृष्णहस्तेरितया विचूर्णितं पपात तोये गदया सहस्रधा ॥ विसृज्य तद्भृतलमास्थितो गदामुद्यम्य शाल्वो ऽच्युतमभ्यगाद्दुतम् ॥ ३४ ॥ आधावतः सगदं तस्य बाहुं भन्नेन बित्त्वाऽथ रथांगमद्भुतम् ॥ वधाय शाल्वस्य लयार्कसन्निभं विभ्रद्धभौ सार्क इवोदयाचलः ॥३५॥ जहार तेनैव शिरः सकुंडलं किरीटयुक्तं पुरुमायिनो हरिः॥ वक्रेण वृत्रस्य यथा पुरंदरो बभूव हाहेति वचस्तदा नृणाम् ॥ ३६ ॥ तस्मिन्निपतिते पापे सौभे च गदया हते ॥ नेदुर्दुंदुभयो राजन्दिवि देवगणे-रिताः ॥ सखीनामपचितिं कुर्वन्दंतवको रुषा अभयद्यात् ॥ ३७ ॥ श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधे उत्तरार्धे सौभवधो नाम सप्तसप्तितिनो अध्यायः ॥ ७७ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ शिशुपालस्य शाल्वस्य पोंड्कस्यापि दुर्मतिः ॥ परलोकगतानां च कुर्वन्पारोच्यसौहृदम् ॥ १ ॥ एकः पदातिः

सत्र विद्यानं स्वरूपविषयम् । इति । ३१ ॥ किंच । यस्य पादसेवया ऊर्जिता पुष्कला या आत्मविद्या जनादिश्वासावात्मविषययम् ॥ ११ ॥ एकः पदातिः विद्यानिः विद्यानितः । ऐश्वरं पदं च । तस्य सतां नतेः कृतो न मोह इति । अतो नैतहचनं सत्यमित्यर्थः ॥ ३२ ॥ किं तिहं सत्यं तदाह । तं शक्कपुणैरिति । वर्म कवचम् । रुरोज वर्मज ॥ ३२ ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति ॥ इति

11556

#1.8.3

112251

ध्यायः ॥७७॥ ततोऽष्टसप्ततितमे दंतवक्रविदरथौ ॥ इत्वा हरिः पुरे रेमे रामः छतं ततोऽवधीत् ॥ १ ॥ सखीनामपचितिं कुर्विश्रत्युक्तं तदेवाह । शिशुपालस्येति । पारोच्यसौहृदं परोचे कर-णीयं सुहृत्कृत्यम् ॥ १ ॥ २ ॥ प्रत्यधात्प्रतिहरोध ॥ ३ ॥ मुकुंदं प्राह दुर्भद इत्यादेरिधचेषपरता स्फुटैव । परमार्थस्तु दुर्मदो गतमदः प्राह । मुकुंदं तृतीये जन्मनि मुक्तिदानार्थमागतम् । अद्येति जन्मत्रयेऽन्विष्यमाणोऽद्य ब्रह्मशापावसाने भवान्मम स्वामी दृष्टिपथं गतः प्राप्तः। एतिदृष्ट्या दिष्ट्या मद्रं भद्रम् । अतिदृषें वीप्सा ॥ ४ ॥ किंच । हे कष्ण ! त्वमस्माकं मातुलेयो वंघः। एवमपि मित्रधुक् मित्राणि घातितवान्मां च जिघांससि । तस्मादस्माकं त्वचो मृत्युः सनकाद्यतुग्रहशाप्तो नूनं दुर्वारः । अतस्त्वामेतावन्मात्रमहं याचे । किं तदाह । अमंद सर्वसहनसमर्थ । चात्रघर्मेण सेवितं गद्या त्वां इनिष्ये प्रहरिष्यामि । तामेकवारं सहस्वेति । ननु वज्जतुल्यां त्वहृदां को वा सहेत नैविमत्याह । अवज्ञकल्पया उत्पलमालावद्तिकोमलयेत्यर्थं ॥५॥ नन्वेवं इनने कस्तव प्रस्पार्थ-संकद्धो गदापाणिः प्रकंपयन् ॥ पद्भवामिमां महाराज महासत्त्वो व्यदृश्यत ॥२॥ तं तथा यांतमालोक्य गदामादाय सत्वरः ॥ अवस्तृत्य रथात्कृष्णः सिंधुं वेलेव प्रत्यधात् ॥ ३ ॥ गदामुद्यम्य कारूपो मुकुंदं प्राह दुर्मदः ॥ दिष्टचा दिष्टचा भवान्द्य मम दृष्टिपथं गतः ॥ ४ ॥ तं मातुलेयो नः ऋष्ण मित्रध्रद्धां जिघांसिस ॥ अतस्त्वां गदया मंद हिनष्ये वज्रकल्पया ॥ ५ ॥ तह्यांनृण्यमुपेम्यज्ञ मित्राणां मित्रवत्सलः ॥ वंधुरूपमिरं हत्वा ब्याधि देहचरं यथा ॥ ६ ॥ एवं रूचैस्तुदन्वाक्यैः कृष्णं तोत्रैरिव द्विपम् ॥ गदयाऽताडयन्मूर्धिन सिंहवद्वःचनदच सः ॥ ७ ॥ गदयाऽभिहतोऽप्याजी न चचाल यद्द्रहः ॥ कृष्णोऽपि तमहन्गुव्या कौमोदक्या स्तनांतरे ॥ ८ ॥ गदानिर्भिन्नहृदय उद्दमन्रुधिरं मुखात ॥ प्रसार्य केशवाहंत्रीन्धरण्यां न्यपतद्वयसुः ॥ ९ ॥ ततः सूच्मत्रं ज्योतिः कृष्णमाविशदद्भृतम् ॥ पश्यतां सर्वभूतानां यथा चैद्यवधे नृप ॥ १० ॥ विदूरथस्तु तदुमाता भातु-शोकपरिप्छतः ॥ आगच्छदिसचर्मस्यामुच्छ्वसंस्ति ज्ञिवांसया ॥ ११ ॥ तस्य चापततः कृष्णश्चकेण चुरनेमिना ॥ शिरो जहार राजेंद्र सिकरीटं सक्रण्डलम् ॥ १२ ॥ एवं सौभं च शाल्वं च दंतवक्रं सहानुजम् ॥ हत्वा दुर्विपहानन्यैरीडितः सुरमानवैः ॥ १३ ॥ सुनिभिः सिद्धगंधवै विद्याधर-महोरगैः ॥ अप्सरोभिः पितृगणैर्यचैः किन्नरचारणैः ॥१४॥ उपगीयमानविजयः कुसुमैरभिवर्षितः ॥ वृतश्च वृष्णिप्रवरैर्विवेशालंकृतां प्रीम् ॥१५॥ एवं योगेश्वरः कृष्णो भगवान् जगदीश्वरः ॥ ईयते पशुदृष्टीनां निर्जितो जयतीति सः ॥ १६॥ श्रत्वा युद्धोद्यमं रामः कुरूणां सह पांडवैः ॥ तीर्था-भिषेकव्याजेन मध्यस्थः प्रययो किल ॥ १७ ॥ स्नात्वा प्रभासे संतर्ष्य देविधिपितृमानवाद ॥ सरस्वती प्रतिस्रोतं ययो ब्राह्मणसंवतः ॥ १८ ॥ प्रथ-स्तमाइ । तहींति । अज्ञ न विद्यते ज्ञो यस्मात् । सर्वज्ञेत्यर्थः । परमार्थतः स्वामिनमेतदेहसंवंधेन वंधुरूपमरि त्रक्षशापेन शत्रुत्वेन प्रतीतं त्वां हत्वा मित्राणामानृण्यसुपैम्युपैष्यामि । विशेषेणाधी-यते मनिस चित्यत इति च्याधिः । देहेऽन्तर्यामितया चरतीति तथा तमीश्वरं हत्वा क्षात्रधर्मेणाराध्य । हंतेर्गत्यर्थत्वाज्ज्ञात्वेति वा । तेन यथा पित्रादीनामानुण्यस्रपयंति तद्वदिति ॥ ६ ॥ रुक्षीरत्यादिप्रतीत्यभिप्रायेण । तोत्रैरंकुशादिभिः ॥७-१५॥ एवं श्रीकृष्णो महाब्लानपि लीलया जयत्येवेति कृत्वा स कदाचिक्ररासंधादिभिनिर्जित इति पशुदृष्टीनामीयते । नित्यजये हेतवः । योगेश्वरो भगवान् जगदीश्वर इति ॥१६। विद्रथांतमामथ्य पूतनादिदनोः कुलम् ॥ कृष्णस्तूपारसनाराद्रामोऽहन्स्तवन्वलौ ॥ तत्संगमाह । श्रुत्वेति ॥१७॥ प्रतिस्रोतं प्रतिलोमम् ॥ १८ ॥

श्रीघरी

200

ब्राह्मणो न इंतन्य इत्यादिलक्षणः ॥३१॥ तथाऽप्येतस्या ब्रह्महत्यायाः पावनं प्रायश्चित्तं हे लोकपावनानन्यचोदितः स्वयमेव भवान्यदि करिष्यति तहिं लोकसंग्रहो भविष्यति नान्यथेति ॥३२॥ वघस्य र्निवेशं प्रायिश्वत्तम् । प्रथमे कन्पे मुख्यकन्पे । विधीयतामुपद्दियताम् ॥३३॥ किश्च वत हे मुनयः ! एतस्य दीर्घमायुः सत्त्वं वलमिद्रियं तत्पाटवं च अन्यच यद्भवद्भिराशासितमपेक्षितं तद्श्रृत सर्वम् ॥३४॥ अस्त्रादीनां यथा सत्यता भवेदस्माकं च वचः सत्यं यथा भवेत्तथा विधीयतामित्यर्थः ॥३५॥ तथा संवादयनाह । आत्मा वा इति । अंगादंगात्संभविस हृदयादिभिजायसे ॥ आत्मा

सुदर्शनं तीर्थम् । चक्रं चक्रतीर्थम् ॥१९॥ यसुनामनु यानि तीर्थानि गंगामनु च यानि तानि सर्वाणि गत्वा नैमिषमरण्यं जगाम ॥२०॥ अभिषेत्य श्रीराम इति ज्ञात्वा ॥ २१ ॥ महर्षेव्यी-सस्य ॥२२॥ स्तं प्रतिलोमजम् । न कृतं प्रह्वणमंजलिश्च येन तम् । अध्यासीनं च तान् तेम्योऽप्युच्चैरासीनमित्यर्थः ॥२३॥ २४॥ अजानन्नध्यास्त इति चेन्नैवमित्याह । ऋषेरिति ॥२५॥ नतु बहुज्ञः कथमेवं कुर्यात्तत्राह । अदांतस्येति । गुणाय यथोचितानुष्ठानाय ॥२६॥ विप्रानध्यास्तामन्यद्वा किंचित्करोतु किं तवेति चेत्तत्राह । एतदर्थ इति । धर्मध्वजिन उत्तमिलंगधारिणः ॥२७॥ मानित्वादिति । नहि भनितव्यं केनापि परिहर्तुं शक्यत इत्यर्थः । अहनत् अहन् ॥२८॥ ते त्वया ॥ २९ ॥ अधार्मिकप्रतिलोमजवधः कोऽयमधर्म इति चेत्तत्राहुः । अस्येति । पुराण-दकं बिंदुसरिम्नतकृषं सुदर्शनम् ॥ विशालं ब्रह्मतीर्थं च चक्रं प्राचीं सरस्वतीम् ॥१९॥ यमुनामनु यान्येव गंगामनु च भारत ॥ जगाम नैमिषं यत्र ऋषयः सत्रमासते ॥ २०॥ तमागतमभिष्रत्य मुनयो दीर्घसत्रिणः ॥ अभिनंद्य यथान्यायं प्रणम्योत्थाय चार्चयन् ॥ २१॥ सोऽिवतः सपरीवारः कृतासनपरिग्रहः ॥ रोमहर्षणमासीनं महर्षेः शिष्यमैक्षत ॥ २२ ॥ अप्रत्युत्थायिनं सृतमकृतप्रहृणांजिलम् ॥ अध्यासीनं च तान्विप्रांश्चकोपोद्वीच्य माधवः ॥ २३ ॥ कस्मादसाविमान्विप्रानध्यास्ते प्रतिलोमजः ॥ धर्मपालांस्तथैवास्मान्वधमईति दुर्मतिः ॥ २४ ॥ ऋषेर्भगवतो भूत्वा शिष्योऽधीत्य बहूनि च ॥ सेतिहासपुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः ॥ २५ ॥ अदांतस्याविनीतस्य वृथापंडितमानिनः ॥ न गुणाय भवंति सम नटस्येवाजि-तात्मनः ॥ २६ ॥ एतदर्थों हि लोके अस्मन्नवतारो मया कृतः ॥ वध्या मे धर्मध्वजिनस्ते हि पातिकनो अधिकाः ॥ २७ ॥ एतावदुक्त्वा भगवान्नि-वृत्तोऽसद्वधादिष ॥ भावित्त्वात्तं कुशाग्रेण करस्थेनाहनत्प्रभुः ॥२८॥ हाहेति वादिनः सर्वे मुनयः खिन्नमानसाः ॥ ऊचुः संकर्षणं देवमधर्मस्ते कृतः प्रभो ॥ २९ ॥ अस्य ब्रह्मासनं दत्तमस्माभिर्यदुनंदन ॥ आयुश्चात्माक्कमं तावद्यावत्सत्रं समाप्यते ॥ ३० ॥ अजानतैवाचरितस्वया ब्रह्मवधो यथा ॥ योगेश्वरस्य भवतो नाम्ना योऽपि नियामकः ॥ ३१ ॥ यद्येतद्ब्रह्महत्यायाः पावनं लोकपावन ॥ चरिष्यति भवाँल्लोकसंग्रहोऽनन्यचोदितः ॥ ३२ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ करिष्ये वधनिर्वेशं लोकानुग्रहकाम्यया ॥ नियमः प्रथमे कल्पे यावान्स तु विधीयताम् ॥ ३३ ॥ दीर्घमायुर्वतैतस्य सत्त्वमिद्रियमेव च ॥ आशासितं यत्तद्वृत साधये योगमायया ॥ ३४ ॥ ऋषय ऊचुः ॥ अस्त्रस्य तव वीर्यस्य मृत्योरस्माकमेव च ॥ यथा भवेद्वचः सत्यं तथा राम विधीयताम् ॥ ३५ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ आत्मा वै पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम् ॥ तस्मादस्य भवेद्रका आयुरिंद्रियसत्त्ववान् प्रवचनायात्मनः शरीरस्य नास्ति क्लमो यस्मिस्तदायुश्च तत्तिमिति ॥३०॥ ब्रह्मवधेऽपि किं ममेश्वरस्येति चेत्सत्यमेव तथापि प्रायश्चित्तं कर्तव्यमित्याशयेनाहुः । योगेश्वरस्येति सार्थेन। आम्नायो

वै पुत्रनामासि स जीव शरदः शतिमत्यादि वेदानुशासनं वेदवचनम्। तस्मादस्य रोमहर्पणस्य पुत्र उग्रथवा भवतां पुराणप्रवक्ता भवेन्स चायुरादिमाँत्र भवेत् । अतः साक्षादजीवनादस्यस्य मृत्योश्र सत्यता पुत्ररूपेण चायुरादिसिद्धेर्युष्मद्वचनस्यापि सत्यता स्यादिति भावः ॥३६॥ प्रथमं तावदपेक्षितं कथय तदहं करिष्यामीत्याह । कि वः काम इति किविषयो वः कामो वति तद्त्रृति अथा-नंतरं ब्रह्मदंडं गृहीत्वाऽपचितिं निष्कृतिमजानतो मे हे बुधाः ! यथाविच्चत्यतामपचितिरिति ॥३७॥ प्रथमं तावदपेक्षितं कर्वव्यं कथयंति । इन्वरुखेति द्वाभ्याम् ॥३८॥३९॥ प्रायक्षिचमाद्वः । तत-इचेति । परीत्य प्रदक्षिणीकृत्य । सुसमाधानादिगुणविशेषादेकाव्दमात्रमुक्तमित्यविरोधः । सुसमाहितः कामकोधादिरहितः । चरित्वा कृच्छाणि ॥४०॥ इति श्रीमद्भागवते दशमम्कंथे उत्तराधें

॥३६॥ किं वः कामो मुनिश्रेष्ठा बताहं करवाण्यथ ॥ अजानतस्त्वपचितिं यथा मे चिंत्यतां बुधाः ॥३७॥ ऋपय ऊचुः ॥ इल्वलस्य मुतो घोरो बल्वलो नाम दानवः ॥ स दूषयति नः सत्रमेत्य पर्वणि पर्वणि ॥ ३८ ॥ तं पापं जिह दाशाई तन्नः शुश्र्पणं परम् ॥ प्रयशोणितिविण्मुत्रसुरामांसा-भिविषणम् ॥३९॥ ततश्च भारतं वर्षं परीत्य सुसमाहितः ॥ चरित्वा द्वादश मासांस्तींर्थस्नायो विशुद्धचसे ॥ ४० ॥ इति श्रीमद्वागवते महापुराणे दशमस्कंधे उत्तराधें बलदेवचरित्रे वल्वलवधोपक्रमो नामाष्टसप्ततितमो अध्यायः ॥ ७८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ ततः पर्वण्युपावृत्ते प्रचंडः पांसुवर्पणः ॥ भीमो वायरभूद्राजनपूर्यगंधस्तु सर्वशः ॥ १ ॥ ततोऽमेध्यमयं वर्षं वल्वलेन विनिर्मितम् ॥ अभवद्यज्ञशालायां सोऽन्वदृश्यत शूलधूक् ॥ २ ॥ तं विलोक्य बृहत्कायं भिन्नांजनचयोपमम् ॥ तसताम्रशिखाश्मश्रुं दंष्ट्रोत्रभूकुटीमुखम् ॥ ३ ॥ सस्मार मुमलं रामः परसैन्यविदारणम् ॥ इलं च दैत्यद्मनं ते तूर्णमुपतस्थतुः ॥ ४ ॥ तमाकृष्य हलाग्रेण वल्वलं गगनेचरम् ॥ मुसलेनाहनत्कद्धो मूर्षिन ब्रह्महृहं वलः ॥ ४ ॥ सोऽपतद्भवि निर्भिन्नललाटो अस्यसमुत्मुजन् ॥ मुंचन्नार्तस्वरं शैलो यथा वज्ञहतो अरुणः ॥६॥ संस्तृत्य मुनयो रामं प्रयुज्यावितथाशिषः ॥ अभ्यपिनन्महाभागा वृत्रघ्नं विबुधा यथा ॥७॥ वैजयंतीं दहुर्मालां श्रीधामाम्लानपंकजाम् ॥ रामाय वाससी दिव्ये दिव्यान्यामरणानि च ॥ ८ ॥ अथ तेरभ्यनुज्ञातः कौशिकीमेत्य ब्राह्मणैः ॥ स्नात्वा सरोवरमगाद्यतः सर्युराह्मवत् ॥ ९ ॥ अनुस्नोतेन सरयूं प्रयागमुपगम्य सः ॥ स्नात्वा संतर्प्य देवादीन् जगाम पुलहाश्रमम् ॥ १० ॥ गोमतीं गंडकीं स्नात्वा विपाशां शोण आप्लुतः ॥ गयां गत्वा पितृनिष्टा गंगासागरसंगमे ॥ ११ ॥ उपस्पृश्य महेंद्राद्रौ रामं दृष्टाऽभिवाद्य च ॥ सप्तगोदावरीं वेणां पंपां भीमरथीं ततः ॥ १२ ॥ स्कंदं दृष्टा यथौ रामः श्रीशेळं गिरिशाळयम् ॥ द्रविडेषु महापुण्यं दृष्ट्वाऽद्रि

टीकायामष्टसप्तितमोऽध्यायः ॥७८॥ ऊनाशीतितमे रामो बन्बलं द्विजतुष्टये ॥ निहत्य तीर्थस्नानाद्यैः स्तहत्यामपानुदत् ॥१॥ उपावृत्ते प्राप्ते ॥ १ ॥ २ ॥ भिन्नो विदीर्णोऽञ्जनचय उपमा यस्य तमतिकृष्णमित्यर्थः । तप्तताम्रबच्छिखा इमश्रूणि च यस्य तम् । दंष्ट्राभिरुग्रं श्रुकुटीयुतं ग्रुखं यस्य तम् ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ अरुणो रुधिरेण दैत्यः श्रैलो धातुभिर्यथेति ॥६॥७॥ श्रियो धामान्यम्लानानि पंकजानि यस्यां ताम् ॥८॥ कि तत्सरः । यत इति । आस्रबदुदगात् ॥ ९ ॥ अनुस्नोतेनानुलोमतः पुलहाश्रमं हरिचेत्रम् ॥ १० ॥ गोमत्यां गंडक्यां विपाशायां च स्नात्वा

श्रोधरं

Takeo

शोणे च आप्छतः इष्ट्रा संवूज्य ॥ ११ ॥ १२ ॥ श्रीशैलं श्रीपर्वतम् ॥ १३ ॥ कांचीं पुरीम् ॥ १४-१६ ॥ दक्षिणमर्णवम् ॥ १७ ॥ फाल्गुनमनंतपुरम् । पंचाप्सरसं सरः । अस्पर्श्वदस्यशत ॥ १८ ॥ केरलादीन्देशान् ॥ १९ ॥ द्वीपमयनं यस्यास्ताम् ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ विनशनं कुरुचेत्रम् ॥ २३ ॥ विवज्जर्वन्तुमिच्छुः कि वदिष्यतीति भिया तृष्णीमासन्तिति ॥२४–२६॥ वेंकटं प्रभुः ॥ १३ ॥ कामकोष्णीं पुरीं कांचीं कावेरीं च सरिद्वराम् ॥ श्रीरंगाख्यं महापुण्यं यत्र सन्निहितो हरिः ॥ १४ ॥ ऋषभाद्रिं हरेः चेत्रं दक्षिणां मथुरां तथा ॥ सामुद्रं सेतुमगमन्महापातकनाशनम् ॥१५॥ तत्रायुतमदाद्धेनूर्बोह्मणेभ्यो हलायुधः ॥ कृतमालां ताम्रपणीं मलयं च कला-चलम् ॥१६॥ तत्रागस्त्यं समासीनं नमस्कृत्याभिवाद्य च ॥ योजितस्तेन चाशीभिरनुज्ञातो गतोऽर्णवम् ॥ दक्षिणं तत्र कन्याख्यां दुर्गां देवीं ददर्श सः ॥ १७ ॥ ततः फाल्गुनमासाद्य पंचाप्सरसमुत्तमम् ॥ विष्णुः सन्निहितो यत्र स्नात्वा अपर्शद्गवायुतम् ॥१८॥ ततो अभित्रज्य भगवान्केरलाँ स्त त्रिगर्तकान् ॥ गोकर्णाख्यं शिवचेत्रं सांनिध्यं यत्र धूर्जटेः ॥ १९ ॥ आर्यां द्वैषायनीं हृष्ट्वा शूर्णरकमगाद्वलः ॥ तार्षी पयोष्णीं निर्विध्यामुपस्पृश्याथ दंडकम् ॥ २० ॥ प्रविश्य रेवामगमद्यत्र माहिष्मती पुरी ॥ मनुतीर्थमुपस्पृश्य प्रभासं पुनरागमत् ॥२१॥ श्रुत्वा द्विजैः कथ्यमानं कुरुपांडवसंयुगे ॥ सर्वराजन्यनिधनं भारं मेने हृतं भुवः ॥२२॥ स भीमदुर्योधनयोर्गदाभ्यां युद्धचतोर्म्धे ॥ वारियष्यन्विनशनं जगाम यदुनंदनः ॥ २३ ॥ युधि-ष्ठिरस्तु तं दृष्ट्वा यमो कृष्णार्जुनवापि ॥ अभिवाद्याभवँस्तूष्णीं किं विवज्जिरिहागतः ॥ २४ ॥ गदापाणी उमो दृष्ट्वा संरब्धी विजयैपिणौ ॥ मंड-लानि विचित्राणि चरंताविदमबवीत् ॥ २५ ॥ युवां तुल्यवलौ वीरौ हे राजन्हे बृकोदर ॥ एकं प्राणाधिकं मन्ये उतैकं शिक्षयाधिकम् ॥ २६ ॥ तस्मादेकतरस्येह युवयोः समवीर्ययोः ॥ न लच्यते जयोऽन्यो वा विरमत्वफलो रणः ॥ २७ ॥ न तहाक्यं जगृहतुर्वद्ववैरौ नृपार्थवत् ॥ अनुसमरं-तावन्यो अन्यं दुरुक्तं दुष्कृतानि च ॥ २८ ॥ दिष्टं तदनुमन्वानो रामो द्वारवतीं ययौ ॥ उग्रसेनादिभिः प्रीतैर्ज्ञातिभिः समुपागतः ॥२९॥ तं पुनर्ने-मिषं प्राप्तमृषयो प्याजयनमुदा ॥ ऋतंगं ऋतुभिः सर्वेनिवृत्ताखिलविग्रहम् ॥३०॥ तेभ्यो विशुद्धविज्ञानं भगवान्व्यतरिक्षमुः ॥ येनैवात्मनयदो विश्व-मात्मानं विश्वगं विदुः ॥ ३१ ॥ स्वपत्न्यावभृथस्नातो ज्ञातिबंधुसुहृद्धतः ॥ रेजे स्वज्योत्स्नयेवेंदुः सुवासाः सुपूरुंकृतः ॥ ३२ ॥ ईदृग्विधान्य-संख्यानि बलस्य बलशालिनः ॥ अनंतस्याप्रमेयस्य मायामर्त्यस्य संति हि ॥ ३३ ॥ योऽनुस्मरेत रामस्य कर्माण्यद्भतकर्मणः ॥ सायं पातरनंतस्य विष्णोः स दियतो भवेत् ॥३४॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे बल्देवतीर्थयात्रानिरूपणं नामैकानाशीतितमो अध्यायः ॥७९॥ अन्यः पराजयो वा। रणः संग्रामः ॥ २७ ॥ अर्थवढाक्यम् ॥ २८ ॥ दिष्टं प्राचीनं कर्म । सम्रुपागतः संगतः ॥ २९ ॥ कत्वंगं यज्ञमूर्तिम् ॥३०॥ आत्मन्यिष्ठाने विस्वगं सर्वानुस्यूतं येनैव विदुः पक्यंति तिद्विशुद्धं विज्ञानं व्यवरददात् ॥३१-३४॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्घे टीकायामेकोनाशोतितमोऽध्यायः ॥७९॥ अथाशीतितमे कृष्णः श्रीदामानं गृहागतम् ॥ संपू- मा,द.उ.

112221

ज्यापृच्छदर्थेंप्सुं गुरुवासकथां मुदा ॥१॥ सुरारिमारको हरिः पुरा चकार शंसताम् ॥ अतः परं विनैव तिन्नजोपकारमाचरत् ॥२॥ रामचिरतानि श्रृत्वा पुनर्मुकुंद्वीयीणि पृच्छिति। हे मगवन् ! श्रोतुमिच्छामेत्यन्वयः ॥१॥ उत्तमश्लोकस्य श्रीकृष्णस्य । सत्या मनोहरा विषयवैतृष्ण्यजिनकाः कथाः । विशेषज्ञः सार्रावत् विषण्णो विषादं प्राप्तः ॥ २ ॥ कथाश्रवणं स्तुवन दृष्टांततयाऽन्यार्थानाह । सा वागिति । तावेव करौ यो तत्कर्मकर्तारौ । तदेव मनो यितस्थरजंगमेषु वसंतं समरेत् । यततस्य पृण्याः कथा शृणोति स एव कर्णः ॥ ३ ॥ उमयित्यां संवमं च तस्यैव तिक्किमिति मत्वा आनमेत्तदेव शिरः । तदेव तस्य लिक्किमित्येव यत्पव्यति तदेव चज्ञः । तान्येवांगानि यानि पादोदकं भर्जतीति ॥४॥५॥६॥ तथाविधाः कृषैताः किंव जुत्कामा यिकिचिन

॥ राजोवाच ॥ भगवन्यानि चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः ॥ वीर्याण्यनंतवीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो ॥१॥ को न श्रत्वा सकृदुब्रह्मन्नतपश्लोक-सत्कथाः ॥ विरमेत विशेषज्ञो विषण्णः काममार्गणैः ॥ २ ॥ सा वाग्यया तस्य गुणानगृणीते करौ च तत्कर्मकरौ ॥ मनश्च स्मरेद्वसंतं स्थिरजंगमेषु शृणोति तत्पुण्यकथाः स कर्णः ॥ ३ ॥ शिरस्तु तस्योभयिलंगमानमेत्तदेव यत्पश्यित तद्धि चत्तुः ॥ अंगानि विष्णोरथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजंति नित्यम् ॥ ४ ॥ सूत उवाच ॥ विष्णुरातेन संपृष्टो भगवान्वाद्रायणिः ॥ वासुदेवे भगवति निमग्नहृद्योऽत्रवीत ॥५॥ श्रीशक उवाच ॥ कृष्णस्यासीत्सखा कश्चिद्वाह्मणो ब्रह्मवित्तमः॥ विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेद्रियः॥६॥ यदच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी ॥ तस्य मार्या कुचैलस्य चुत्क्षामां च तथाविधा ॥ ७ ॥ पतित्रता पतिं प्राह म्लायता वदनेन सा ॥ दिरहा सीदमाना सा वेपमानाऽभिगम्य च ॥ ८ ॥ नन ब्रह्मनभगवतः सखा साक्षाच्छियः पतिः ॥ ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान्सात्वतर्पभः ॥ ९ ॥ तमुपेहि महाभाग साधूनां च परायणम् ॥ दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुंबिने ॥१०॥ आस्तेऽधुना द्वारवत्यां भोजवृष्ण्यंथकेश्वरः ॥ स्मरतः पादकमलमारमानमपि यच्छति ॥ किं न्वर्थकामानभ-जतो नात्यभीष्टाञ्जगदुगुरुः ॥११॥ स एवं भार्यया विष्रो बहुशः प्रार्थितो सृदु ॥ अयं हि परमो लाभ उत्तमश्लोकदर्शनम् ॥ १२ ॥ इति संचित्य रनसा गमनाय मतिं द्धे ॥ अप्यस्त्यपायनं किंचिद्गृहे कल्याणि दीयताम् ॥ १३ ॥ याचित्वा चतुरो मुष्टोन्विपान्पृथुकतं इठान ॥ चैठखंडेन तान्बद्ध्वा भन्ने प्रादादुपायनस् ॥ १४ ॥ स तानादाय विषाण्यः प्रययौ द्वारकां किल ॥ कृष्णसंदर्शनं महां कथं स्यादिति चिंतयन ॥१५॥ त्रीणि गुल्मान्यतीयाय तिस्रः कक्षाश्च स द्विजः ॥ विषोऽगम्यांथकवृष्णीनां गृहेष्वच्यूतधर्मिणाय् ॥१६॥ गृहं द्वचष्टसहस्राणां महिपीणां हरेद्विजः ॥ विवेशी-

रसंपन्नमन्नं तस्मै परिविष्य स्वयं ज्ञुधा जीर्णा ॥७॥ पितव्रता सती । म्लायता शुष्यता वदनेन । सीदमाना भर्तुभींगसंपादनाशक्त्याऽत्रसीदंती । वेपवाना भयेन कंपमाता ॥८-१०॥ भोजवृष्ण्यंथकेश्वर इति तत्स्वीकारमात्रेण सर्वे ते दास्यंतीति भावः । नात्यभीष्टान्परिपाकविरसत्वात् ॥ ११ ॥ १२ ॥ अध्यस्ति किमस्तीति प्रश्नः ॥ १३ ॥ १४ ॥ मह्यं मम ॥१५॥ गुल्मानि रक्षार्थं
सैन्यस्थानानि । कक्षाः प्रतोलीः । अतीयायातिक्रम्य जगाम । सद्धिजः द्विजैः सहितः । तत्रश्र अगम्या दुर्गमा वेऽन्यका वृष्णयश्च तेपां गृहेषु ॥१६॥ तथा हरेद्वर्षप्टमहस्नाणां महिषीणां च ये

श्रीधरी

3060

गृहास्तेषु मध्ये श्रीमदेकतमं गृहं विवेश । तदा च स दिजो ब्रह्मानंदं गतो यथा तथा वभूवेति शेषः ॥१७॥ पर्यग्रहीत्पर्यरंभत ॥ १८ ॥ अब्बिद्नानंदाश्रृणि ॥ १९ ॥ समर्हणमुपायनमुपहृत्य समर्प्य । पाद्वनेजनीरपः ॥२०-२२॥ धमनिभिः शिराभिः संततं व्याप्तम् ॥२३॥ अवधृतं मिलनम् ॥ २४ ॥ विस्मयमाह । किमनेनेति द्वास्याम् ॥ २५ ॥ संसृतः संमानितः ॥ २६ ॥ सतोर्वसतोः गृह्य गृहीत्वा ॥२७॥ भार्या ऊढा परिणीता न वेति गृहस्थलिङ्गदर्शनाञ्चोगादर्शनाच संशयादिव प्रक्तः ॥२८॥ अप्रतिषेघादुद्वाहमनुमतं मत्वाऽऽह। प्राय इति । तिह ते वित्तं नृत-मकामविहतं कामैविंहतं न भवतीति मे विदितम्। तथाहि घनेषु वस्त्रादिषु नैवातिप्रीयसे। हे विद्वन्निति। विदुपस्तवैतद्यक्तमिति भावः ॥२९॥ कामहतत्वाभावे कि गृहधर्मक्लेशेनेत्याशंक्याह। केचिदिति । दैवीरीव्वरमायारचिताः प्रकृतीर्विषयवासनास्त्यजंतः । कामैरनाकृष्टचेतसामपि । कर्मकरणे दृष्टांतः । यथाऽहमिति । लोकसंग्रहं लोकस्य संग्रहो ग्रहणं यथा भवति तथाऽहमीखरोऽपि कतमं श्रीमद्ब्रह्मानंदं गतौ यथा ॥ १७ ॥ तं विलोक्याच्युतो दूरात्वियापर्यंकमास्थितः ॥ सहसोत्थाय चाभ्येत्य दोभ्याँ पर्यप्रहोन्मुदा ॥ १८ ॥ सल्युः प्रियस्य विप्रषेरङ्गसंगातिनिर्वृतः ।। प्रीतो व्यमुञ्चदिव्विद्त्रेत्राभ्यां पुष्करेक्षणः ।। १९ ॥ अथोपवेश्य पर्यंके स्वयं सल्युः समर्हणम् ॥ उपहृत्या-वनिज्यास्य पादौ पादावनेजनीः ॥ २० ॥ अग्रहीच्छिरसा राजन्भगवाँह्योकपावनः ॥ व्यितंपिद्दिव्यगंधेन चंदनागुरुकुंकुमैः ॥ २१ ॥ घूपैः सुरिभ-भिर्मित्रं प्रदीपाविलिभिर्मुदा ॥ अर्वित्वा ऽऽवेद्य तांबूलं गां च स्वागतमत्रवीत् ॥ २२ ॥ कुचैलं मिलनं क्षामं द्विजं धमनिसंततम् ॥ देवी पर्यचरत्सा-क्षाचामरव्यजनेन वै ॥२३॥ अंतःपुरजनो दृष्टा कृष्णेनामलकोर्तिना ॥ विस्मितोऽभूदितपोत्या अवधूतं सभाजितम् ॥ २४ ॥ किमनेन कृतं पुण्य-मवधूतेन भिच्चणा ॥ श्रिया हीनेन लोके अस्मिन्गहितेनाधमेन च ॥ २५ ॥ यो असौ त्रिलोकगुरुणा श्रीनिवासेन संभृतः ॥ पर्यंकस्थां श्रियं हित्वा परिष्वक्तो अजो यथा ॥ २६ ॥ कथर्याचऋतुर्गाथाः पूर्वा गुरुकुले सतोः ॥ आत्मनो ललिता राजन्करौ गृह्य परस्परम् ॥२७॥ श्रीभगवानुवाच ॥ अपि बह्मन्गुरुकुलाद्भवता लब्धदिच्णात् ॥ समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढा सदृशी न वा ॥२८॥ प्रायोगृहेषु ते चित्तमकामविहतं तथा ॥ नैवातिपीयसे विद्वन्धनेषु विदितं हि मे ॥ २९ ॥ केचित्कुर्वंति कर्माणि कामैरहतचेतसः ॥ त्यज्तः प्रकृतीदैँवीर्यथाहं लोकसंग्रहम् ॥ ३० ॥ कचिद्गुरुकुले वासं ब्रह्मन्स्मरिस नौ यतः ॥ द्विजो विज्ञाय विज्ञेयं तमसः पारमश्चते ॥३१॥ स वै सत्कर्मणां साचादुद्विजातेरिह संभवः ॥ आद्योऽङ्ग यत्राश्रमिणां ययाऽहं ज्ञानदो गुरुः ॥३२॥ नन्वर्थकोविदा ब्रह्मन्वर्णाश्रमवतामिह ॥ ये मया गुरुणा वाचा तरंत्यंजो भवार्णवम् ॥ ३३ ॥ नाहमिज्याप्रजातिभ्यां तपसो-कर्माणि यथा करोमि तद्वत् ॥३०॥ नौ आवयोः । यतो गुरोः विश्वेयं परमात्मतन्त्रम् । तमसः संसारस्य ॥ ३१ ॥ तत्रात्मञ्चानप्रदस्य गुरोरत्यंतं पूज्यत्वं वक्तुं पुरुषस्य त्रीन् गुरूनाह । स वा इति । इह संसारे यत्र संभवो जन्ममात्रं स पिता तावदाद्यः प्रथमो गुरुः पूज्यः। कर्मविद्याप्रदं गुरुमाह । द्विजातेः सतः पुंसः सत्कर्मणां यत्र संभवः उपनीय वेदाध्यापक इत्यर्थः। स द्वितीयो गुरु-र्यथाऽहमीश्वरस्तथा प्रथमादिष पुल्य इत्यर्थः । ब्रह्मविद्याप्रदं गुरुमाह । आश्रमिणां सर्वेषामिष ज्ञानदो यः स तु साचादहमेवेति । ३२ ॥ अतो ज्ञानपदं गुरुह्मपं मामाश्चित्य ये संपारं तरेति ते बुद्धिमंत इत्याह । निन्वति । हे ब्रह्मंस्ते ननु वर्णाश्रमवतां मध्येऽर्थकोविदाः । इह मनुष्यजन्मनि तत्रापि वर्णाश्रमवत्त्वे सति ये मया गुरुणा गुरुह्रपेण वक्त्रा वाचा उपदेशमात्रेगांजः सुखेनैव

भवार्णवं तरंतीति ज्ञानप्रदाद्गुरोरिषकं सेव्यो नास्तीत्युक्तम् ॥३३॥ अतएव तद्भजनादिषको घर्मश्च नास्तीत्याह । नाहिमिति । इज्या गृहस्थधर्मः । प्रजातिः प्रकृष्टं जनम उपनयनं तेन प्रश्चचारि-धर्म उपलच्यते । ताम्यां तथा तथा वनस्थधर्मेण उपशमेन यतिधर्मेण वा अहं परमेश्वरस्तथा न तुष्येयं यथा सर्वभृतात्माऽपि गुरुग्धश्रृपयेति ॥३४॥ किंच अस्माकं गुरुगुश्रृपणं किमिप दैवा-देव सम्पन्नं तिकं त्वया समर्यत इति पृच्छिति । अपि न इति । गुरी निवसतामस्माकं यत्किमिप वृत्तं तत् । क्विचत्कदाचित् ॥३५॥ अपर्तं अपगते ऋतौ अकाल इत्यर्थः । वातश्च वर्ष च तयोः समाहारः । स्तनियत्नवो गर्जितानि चाभवन् ॥ ३६ ॥ निम्नं कूलं नतमुन्नतं च स्थानम् ॥३०॥ अंयूनां संप्लवो च्यामिश्रणं यस्मिन्नकोदके तिसम्वन इत्यर्थः । परिविधिम । भृत्र भरण इति धातोः रूपम् । परितो बिधम इडागगव्छांदसः । भारान् धृतवंत इत्यर्थः ॥३८॥३९॥ उवाच कृपया श्लोकत्रयीम् । यया वयं कृतार्था इत्याह । अहो इति । आत्मा देहः ॥४८॥ गुरोनिष्कृतं

पशमेन वा ॥ तुष्येयं सर्वभूतात्मा ग्रुरुग्धश्रूष्या यथा ॥ ३४ ॥ अपि नः स्मर्यते ब्रह्मन्युत्तं निवसतां ग्रुरो ॥ ग्रुरदारेश्चोदितानामिधनानयने कवित् ॥३५॥ प्रविष्टानां महारण्यमपतों सुमहद्किज ॥ वातवर्षमभूतीत्रं निष्टुराः स्तनियत्नवः ॥३६॥ सूर्यश्चास्तंगतस्तावत्तमसा चावृता दिशः ॥ निम्नं कूळं जलमयं न प्राज्ञायत किचन ॥ ३७ ॥ वयं भृशं तत्र महानिलांबुभिनिहन्यमाना मुहुरंबुसंग्लवे ॥ दिशोऽविदंतोऽथ प्रस्परं वने गृहीतहस्ताः परिविश्वमातुराः ॥ ३८ ॥ एतिहिदित्वा उदिते रवौ सांदीपिनिर्णुरुः ॥ अन्वेपमाणो नः शिष्यानाचायोंऽपश्यदातुरान् ॥ ३९ ॥ अहो हे पुत्रका यूयमस्मद्धेंऽतिदुःखिताः ॥ आत्मा वै प्राणिनां प्रेष्ठस्तमनाहत्य मत्पराः ॥४०॥ एतदेव हि सिन्द्रिष्यः कर्तव्यं ग्रुरुनिष्कृतम् ॥ यहै विग्रुद्धभावेन सर्वार्थात्मार्पणं गुरो ॥ ४१ ॥ त्रुष्टोऽहं भो क्रिजश्रेष्ठाः सत्याः संतु मनोरथाः ॥ छंदांस्ययात्यामानि भवंत्विह परत्र च ॥ ४२ ॥ इत्यंविधान्यनेकानि वसतां ग्रुरुवेश्मसु ॥ ग्रुरोरनुप्रहेणेय पुमानपूर्णः प्रशांतये ॥ ४३ ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ किमस्माभिरिनिर्धृत्तं देवदेव जगद्गुरो ॥ भवता सत्यकामेन येषां वासो ग्रुरावभृत् ॥ ४४ ॥ यस्य छंदोमयं ब्रह्म देह आवपनं विभो ॥ थ्रेयसां तस्य ग्रुरुषु वासोऽत्यंतविह्यनम् ॥४५॥ इति श्रीमद्भान्यते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधें श्रीदामचिरतेऽशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ श्रीग्रुक उवाच ॥ स इत्थं द्विजमुख्येन सह संकथयन्हिरः ॥ सर्वभूतमनोऽभिज्ञः समयमान उवाच तम् ॥ १ ॥ श्राह्मणो ब्राह्मणो विराह्मणेनैव प्रेचन्यलु सतां गितिः ॥ २ ॥

प्रत्युपकारः । सर्वे अर्था यस्मात्स आत्मा देहस्तस्यार्पणं विनियोगः ॥४१॥ अयातयामानि यातो यामो यस्य पक्वस्यान्नस्य तद्गतसारं भवति तद्वदन्यद्विगतसारं गौण्या वृत्या यातयामिनित्युच्यते । अगतसाराणि छंदांसि मत्तोऽधीयमानानि भवंत्वित्यर्थः ॥४२॥ इत्थंविधान्येवंप्रकाराण्यनेकानि वृत्तानि कि त्वया समर्थत इति शेषः । फल्तिमुपसंहरात । गुरोगिति ॥४३॥ अस्माभिः किमनिर्धृत्तमसंषन्नं येपामस्माकं भवता सहवासोऽभृत् ॥४४॥ भवतस्तु सर्वमेतिद्विद्धंगनमात्रमित्याह । यस्येति । छंदोमयं वेदाख्यं ब्रह्म तथा श्रेयसामावपनं तदुद्भवस्थानं देहो मृतियस्य तस्य तव ॥४५॥ इति श्रोमद्भागवते दशमस्वंधे उत्तराधे टीकायामशीतितमोऽध्यायः ॥८०॥ एकाशीतितमे सख्युर्जग्वा पृथुकतंद्वलान् ॥ श्रियं निमित्वानिद्रदुर्लभां तु तदाश्रमे ॥ १ ॥ संकथयनसुख-

श्रीधर्म

अ०८१

१२२॥

CATACA CATACA CATACA BACA CATACA CATA

गोष्ठीः कुर्वन् । सर्वभूतानां मनसोऽभिज्ञः मदर्थं पृथुकानानीय दातुं लिजित इति जानिकत्यर्थः ॥१॥ प्रहसन् च्वेलीं कुर्वन् ॥ २ ॥ लब्जया त्वकथयतस्तामपनुदन्नाह । अण्वपीति द्वाम्याम् ॥३-५॥ सर्वभृतानामात्मद्दर्गतःकरणसाक्षी ॥६॥ अमर्त्यानां देवानामपि दुर्लभाः ॥ ७ ॥ अतिजीर्णत्वाद्वसनस्य पुनस्तत्मध्ये चीरेण बद्धान् ॥८॥ अंग हे सखे । मां विश्वं विश्वात्मानं माम् ॥ ९ ॥ इति वदन्नेकां मुष्टि जम्ब्वा । तत्परेति । अयं भावः । एतावता पुंस इहामुत्र च मत्कटाक्षविलासभृतानां सर्वसंपदां समृद्धयेऽलम् । अतः परं द्वितीयमुष्ट्यदनेन मा मामेतद्धीनां कुर्विति श्रीभगवानुवाच ॥ किमुपायनमानीतं ब्रह्मन्मे भवता गृहात् ॥ अण्वत्युपाहृतं भक्तेः प्रेम्णा भूर्येव मे भवेत् ॥ भूर्यप्यभक्तोपहृतं न मे तोषाय कल्पते ॥ ३ ॥ पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ॥ तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ ४ ॥ इत्युक्तो अपि द्विजस्तस्मै त्रीडितः पत्तये श्रियः ॥ पृथुकप्रसृतिं राजन प्रायच्छदवाङ्मुखः ॥५॥ सर्वभूतात्मदृक्ताक्षात्तस्यागमनकारणम् ॥ विज्ञायाचितयत्रायं श्रीकामो माभजत्पुरा ॥६॥ पत्न्याः पतित्रतायास्तु सखा त्रियचिकीर्षया ॥ प्राप्तो मामस्य दास्यामि संपदो अमर्त्यदुर्लभाः ॥ ७ ॥ इत्थं विचित्य वसनाचीरबद्धानिद्वजन्मनः ॥ स्वयं जहार किमिदमिति पृथुकतं डुलान् ॥ ८ ॥ नन्वेतदुपनीतं मे परमप्रीणनं सखे ॥ तर्पयंत्यंग मां विश्वमेते पृथुकतं डुलाः ॥ ९ ॥ इति मुष्टिं सकुजुम्बा द्वितीयां जम्धुमाददे ॥ तावन्छीर्जगृहे हस्तं तत्परा परमेष्ठिनः ॥ १० ॥ एतावता ऽलं विश्वात्मन्सर्वसंपत्समृद्धये ॥ अस्मिँ ह्वोके ऽथवा ऽमु-ष्मिन्पुंसस्त्वत्तोषकारकम् ॥ ११ ॥ ब्राह्मणस्तां तु रजनीमुषित्वा उच्युतमंदिरे ॥ भुक्ता पीत्वा सुखं मेने आत्मानं स्वर्गतं यथा ॥ १२ ॥ श्वीभूते विश्वभावेन स्वसुखेनाभिवंदितः ॥ जगाम स्वालयं तात पथ्यनुत्रज्य नंदितः ॥ १३ ॥ स चालब्धा धनं कृष्णान्न तु याचितवानस्वयम् ॥ स्वगृ-हान्त्रीडितो अगच्छन्महर्ह्शननिर्वृतः ॥ १४ ॥ अहो ब्रह्मण्यदेवस्य दृष्टा ब्रह्मण्यता मया ॥ यहरिद्रतमो लद्दमीमाश्लिष्टो विश्वतोरिस ॥१५॥ काहं दरिद्रः पापीयान्क कृष्णः श्रीनिकेतनः ॥ ब्रह्मबंधुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरंभितः ॥ १६ ॥ निवासितः प्रियाजुष्टे पर्यंके भ्रातरो यथा ॥ महिष्या वीजितः श्रांतो वालन्यजनहस्तया ॥ १७ ॥ शुश्रुषया परमया पादसंवाहनादिभिः ॥ पूजितो देवदेवेन विप्रदेवेन देववत् ॥ १८ ॥ स्वर्गापवगयोः पुंसां रसायां भुवि संपदाम् ॥ सर्वासामापि सिद्धीनां मूलं तचरणार्चनम् ॥ १९ ॥ अधनोऽयं धनं प्राप्य माद्यन्नचैर्न मां स्मरेत् ॥ इति कारुणिको नूनं धनं मे अपूरि नाददात् ॥२०॥ इति तर्चितयत्रंतः प्राप्तो निजगृहांतिकम् ॥ सूर्यानलेंदुसंकाशैर्विमानैः सर्वतो वृतम् ॥२१॥ विचित्रोपवनोद्यानैः

॥१०॥ त्वचोपकारणं तव तोषस्य कारणं यथा भवेचथा सर्वसंपत्समृद्धये । यां भक्तस्य समृद्धि दृष्ट्वा त्वं तुष्येरित्यर्थः ॥११॥ स्वर्गतं स्वर्गवासिनम् ॥१२॥ श्वोभूते उदिते रवौ । विश्वं भावयतीति विश्वभावस्तेनेति पुरतो भाविनमिंद्रदुर्लमं विभवं सचयति । स्वसुखेन स्वानंदपूर्णेनेति दानेऽदीनतां दर्शयति । नंदितो विनयोक्तिभिः ॥१३॥ बीडितः स्वचित्रकार्पण्येन लिज्जतः । महतः श्री-कृष्णस्य दर्शनेन निर्धृतः सुखं प्राप्तः ॥१४॥ निर्धृतिमेवाह । अहो इति चतुभिः । यद्यतः लच्मीग्रुरसि विभ्रता आश्विष्टोऽहम् । पापीयानीचः ॥१५-१७॥ पूजितश्रंदनलेषनादिभिः ॥ १८॥

एवं संयुज्यापि धनस्यादाने कारणं कल्पयति । स्वर्गापवर्गयोरिति द्वाम्याम् ॥१९॥ स्वर्गादीनां यद्यपि तस्य चरणार्चनमेव कारणं तथापि कारुणिकत्वादभूर्यपि स्वल्पमपि धनं मह्यं नाददान् ॥२०॥ इत्येवं चितयन्निजगृहस्यांतिकं तत्प्रांतम् । तस्य विशेषणं सूर्येति ॥२१॥ विचित्रोषवनादिभिर्श्वतम् । कथंभृतैः । कूर्जाद्भविजकुलैः पक्षिममृहैगकुलैर्व्याप्तैः । तथा प्रोन्फुल्लानि कृषुदार्दानि येषु तानि बारीणि येषु तानि तथा तैः ॥२२॥ किंच जुष्टमिति । हरिणीनामिवाक्षीणि यासां ताभिः । तदैश्वयै दृष्टा वितकितवांस्तदाह । किमिद्मिति । प्रथमं तेजःपूंजं दृष्टा किमिद्मिति पत्राहिमानानि दृष्टा कस्य चेति स्थानं स्वीयमिति ज्ञात्वा कथं तदिदं स्थानमित्येवंरूपमभृदिति ॥२३॥ अमरप्रमास्तत्त्व्यकांतयः प्रत्यगृह्णच्चपायनादिभिरादतवंतः ॥२४॥ उद्भृतो द्वयां यस्याः सा अतिसंग्रम आदरो यस्याः सा । आलयात्कमलवनाद्वृषधारिणी श्रीरिव स्वर्गस्य तत्र भगवता आनीतत्वात्स्वर्गिणामिव तयो रूपं च वभृवेति भावः ॥ २५ ॥ बुद्ध्या अयमेवं वंद्य इति निश्चयेन । मनसा संकल्पेन ॥२६-२८॥ यत्र मंदिरे पयःफेननिभाः शय्या आस्तरणानीत्यादिसंपदस्तत्र सर्वसंपदां समृद्धीर्विलोक्य तर्कयामासेति चतुर्थेनान्वयः । यत्र च दांता गजदंतमयाः पर्यकाः ॥ २९ ॥ कुजद्द्विजकुलाकुलैः ॥ प्रोत्फ्लकुमुदांभोजकहारोत्पलवारिभिः ॥ २२ ॥ जुष्टं स्वलंकुतैः पुंभिः स्रोभिश्र हरिणाक्षिभिः ॥ किमिदं कस्य वा स्थानं कथं तदिदमित्यभूत् ॥२३॥ एवं मीमांसमानं तं नरा नायों असरप्रभाः ॥ प्रत्यगृह्णन्महाभागं गीतवाद्येन भूयसा ॥२४॥ पतिमागतमाकण्यं पतन्यु-द्धर्षाऽतिसंभ्रमा ॥ निश्चकाम गृहात्तर्णं रूपिणी श्रीरिवालयात् ॥२५॥ पतित्रता पतिं दृष्टा प्रेमोत्कंठाऽश्रुलोचना ॥ मीलिताच्यनमद्वुद्धचा मनसा परिषस्वजे ॥ २६ ॥ पत्नीं वीच्य विस्फुरंतीं देवीं वैमानिकीमिव ॥ दासीनां निष्ककंठीनां मध्ये भांतीं सविस्मतः ॥ २७ ॥ श्रीतः स्वयं तया युक्तः प्रविष्टो निजमंदिरम् ॥ मणिस्तंभशतोपेतं महेंद्रभवनं यथा ॥ २८ ॥ पयः फेननिभाः शय्या दांता रुक्मपरिच्छदाः ॥ पर्यंका हेमदंडानि चामरव्यज-नानि च ॥ २९ ॥ आसनानि च हैमानि मृद्पस्तरणानि च ॥ मुक्तादामविलंबीनि वितानानि द्यमंति च ॥ ३० ॥ स्वच्छस्फटिककु इचेषु महा-मारकतेषु च ॥ रत्नदीपान्ध्राजमानाँ ल्ललनारत्नसंयुताच् ॥ ३१ ॥ विलोक्य बाह्मणस्तत्र समृद्धीः सर्वसंपदाम् ॥ तर्कयामास निर्व्ययः स्वसमृद्धि-महैतुकीम् ॥ ३२ ॥ नूनं बतैतन्मम दुर्भगस्य शश्वद्दरिद्रस्य समृद्धिहेतुः ॥ महाविभूतेरवलोकतो उन्यो नैवोपपद्येत यदूत्तमस्य ॥ ३३ ॥ नन्वव्रवाणो दिशते समत्तं याचिष्णवे भूर्यपि भूरिभोजः ॥ पर्जन्यवत्तत्त्वयमीक्षमाणो दाशाईकाणामृषमः सखा मे ॥३४॥ किंचित्करोत्युर्वपि यत्स्वदत्तं सुहृत्कृतं

आसनानि च मृद्न्युपस्तरणानि त्लादिमयानि येषु तानि । यत्र मुक्तादामविलंबवंति चुमंति च वितानानि ॥३०॥३१॥ स त्राह्मणो निर्चित्रः सन् स्थिरः सन्नहेतुकीमाकस्मिकी स्वस्य समृद्धि वर्कयामास । कुत एपा समृद्धिरागतेति ॥३२॥ निश्चनोति । नृनमिति । एतन्ममेति एप चासावहं च तस्यैतन्मम । यहती विभृतिर्यस्य तस्यावलोकादन्यः ॥३३॥ नतु स चेद्वलोकनमात्रेण महदैश्वयं दत्तवांस्तहीदं तुभ्यं मया दर्जामिति किं नावोचदत आह । निन्वति । नतु मे सखा समक्षमञ्जूवाण एव याचिष्णवे याचकाय भृति बह्वपि दिशते ददाति । अत्र हेतः । भृतिभोजः स्वयं तहेयं पर्जन्यवदीक्षमाण इति । अयमर्थः । स्वयं तावद्ध्रारभोजो बहुभोज आप्तकामत्वाञ्चस्मीपितत्वाच । अतो यथापारावारपितपुरकोऽतिबदान्यः पर्जन्यः कदादिद्वह्वपि वर्षमन्त्रमेव च मन्यमानो लज्जयेव समक्षमवर्षत्रात्रौ निद्राणे कर्षके तत्चेत्रमाष्ट्रावयत्वे श्रीकृष्णोऽपि स्वभोगापेक्षया तहेयमिद्रादिपदमप्यतितुन्छं मन्वानस्तस्य च मजनं वद्दुमन्यमानः समक्षमञ्जवाण एव ददातीति ॥३४॥

श्रीधरी

3068

१२३॥

तदेवाह । किचिदिति । ऊरु बह्विप स्वद्तं यित्किचित्करोत्यन्पं मन्यते । सहत्कृतं फन्य्विप तुच्छमिप भूरिकारी बहु मन्यत इत्यर्थः । अतएव मयोपनीतां समीपं नीतां प्रीतियुतः स्वयमेव प्रतिगृही-तवान् ॥ ३५ ॥ श्रीकृष्णस्य भक्तवात्सन्यं दृष्ट्वा तद्भिक्ति प्रार्थयते । तस्येति । सौहदं प्रेम सख्यं हिताशंसनं च मैत्री उपकारकत्वं च दास्यं सेवकत्वं तत्समाहारैकवचनम् । तस्य तत्संवंधिनो मे मम स्यान तु विभूतिः । किंच महानुभावेन तेनैव विपज्जतो विशेषेण संगं प्राप्तुवतस्तद्भक्तेषु प्रकृष्टः संगः स्यादिति ॥३६॥ ननु भक्तः फलं संपदं प्राप्य पुनर्भिक्तं किमिति प्रार्थयसेऽत आह । भक्तायेति । संपदः कोशादीत्राज्यमैश्वर्यं विभृतीः कलत्रपुत्रादीन्न समर्थयित न ददात्यिप तु दृढां मिक्तियेव । अदीर्घवोधाय । अविवेकिनो मम तु भक्त्याभावादेवं जातमतस्तद्भक्तिरेव स्यादिति भावः ॥३७॥ त्यच्यन् शनैः शनैस्त्यागमभ्यस्यन् । जायया सह बुभुजे ॥ ३८ ॥ श्रीकृष्णस्यवं ब्रह्मण्यता नातिचित्रमित्याह । तस्येति ॥ ३९ ॥ अन्यरिजितमपि स्वभृत्यैः पराजितं दृष्ट्वा तस्य

फल्क्विप भूरिकारी ॥ मयोपनीतां पृथुकैकमुष्टिं प्रत्यप्रहीत्प्रीतियुतो महात्मा ॥३५॥ तस्यैव मे सौहृदसख्यमेत्री दास्यं पुनर्जन्मिन जन्मिन स्यात् ॥ महानुभावेन गुणालयेन विश्वतस्तरपुरुषप्रसंगः ॥ ३६ ॥ भक्ताय चित्रा भगवान्हि संपदो राज्यं विभूतोर्न समर्थयत्यजः ॥ अदीर्घत्रोधाय विवक्षणः स्वयं पश्यित्रपातं धनिनां मदोद्भवम् ॥ ३७ ॥ इत्यं व्यवसितो बुद्धवा भक्तोऽतीव जनार्दने ॥ विषयान् जायया त्यह्यन्बुभुजे नातिलंपटः ॥३८॥ तस्य वे देवदेवस्य हरेर्यज्ञपतेः प्रभोः ॥ बाह्मणाः प्रभवो देवं न तेभ्यो विद्यते परम् ॥ ३९ ॥ एवं स विषो भगवतमुहृत्वदा हृष्ट्वा स्वभृत्यैरजितं पराजितम् ॥ तद्भवानवेगोद्प्रथितात्मवधनस्तद्धाम लेभेऽचिरतः सतां गतिम् ॥ ४० ॥ एतद्ब्रह्मग्यदेवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नरः ॥ लब्धभावो भगवति कर्मवधाहिमुन्यते ॥ ४१ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दरामस्वधे उत्तराधे पृथुकोपाख्यानं नामैकाशीतितमोऽध्यायः ॥८१॥ श्रीशुक उवाच ॥ अथैकदा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयोः॥ सूर्योपरागः सुमहानासीत्कल्पक्षये यथा ॥१॥ तं ज्ञात्वा मनुजा राजन्पुरस्तादेव सर्वतः ॥ स्यमंतपंचकं चेत्रं ययुः श्रेयोविधित्सया ॥२॥ निःक्षत्रियां महीं कुर्वत्रामः रास्त्रभृतां वरः॥ नृपाणां रुधिरोद्येण यत्रचके महाहदान् ॥ ३ ॥ ईजे च भगवात्रामो यत्रास्पृष्टोऽपि कर्मणा ॥ लोकस्य ग्राह्यकीशो यथाहन्योऽघापनुत्तये ॥४॥ महत्यां तीर्थयात्रायां तत्रागनभारतीः प्रजाः॥ वृष्णयश्च तथाऽकृरवसुदेवाहु-कादयः ॥ ५ ॥ युर्गरत्त तत्वेत्रं स्वमदं क्षपिष्णवः॥ गदमद्वमनसांबाद्याः सुचंद्रशुक्सारणैः ॥६॥ आस्तेऽनिरुद्धो रच्नायां कृतवर्मा च यृथपः॥

ध्यानं तस्य वेगस्तेनोद्प्रथितमात्मवंधनमहंकारो यस्य सः। गतिमित्याविष्टलिंगं धामविशेषणम्। सतां ब्रह्मविदां प्राप्यमित्यर्थः ॥४०॥ एतपृथुकोषाख्यानं श्रुत्वा तत्र ब्रह्मण्यतां विशेषतः श्रुत्वेति ॥४१॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कंघे उत्तरार्धे एकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ द्रथशीतितम आगत्य करुत्वेतं रिवप्रहे ॥ वृष्णीन दृष्ट्वा मुदा भूषाश्रकः कृष्णकथा मिथः ॥ १ ॥ श्रीदामसुहृदे कृष्णः प्रकः प्येदं पदं स्वि ॥ नंदादिसुहृदानंदी करुत्वेतं जगाम सः ॥२॥ कल्पक्षये यथा सर्वप्राप्त इत्यर्थः ॥१॥ ज्योतिविद्धः कथ्यमानमादावेव ज्ञात्वा । स्यमंतपंचकं चेत्रं करुत्वेत्रम् ॥२॥ अब्रह्मण्यश्च त्रियवधस्थानत्वेन परश्चरामस्याघापनुत्तिस्थानत्वेन च चेत्रस्य पापनिरासकत्वमाह । निःचित्रयामिति द्वास्याम् ॥ ३ ॥ अन्यो विद्वान्यथा ॥ ४ ॥ आगन्नाजगृहः । भारतीर्भारत्यः

॥ ५ ॥ ६ ॥ सुचंद्रशुकसारणैः सहानिरुद्धो द्वारकारक्षायामास्ते तथा कृतवर्मा च युथपतिः सेनानीः । देविष्ण्याभैविमानसंकाशैः । तरलास्तरंगास्तद्वत् । प्लवो गतिर्येषां तैः ॥ ७ ॥ विद्या-घरद्यभिविद्याधराणामिव द्यतिर्येषां तैः । महातेजा महातेजसः ॥८॥ दिव्या अत्युत्तमाः सम्बस्नस्नाहा येपाम् ॥९॥ पुनरन्येद्युगप्छन्य । यद्वा । तस्मिन्नवाहिन मुक्तिस्नानं कृत्वा । १०॥११॥ स्निम्धा शीवला छाया येपामंधिपानामंधिपु मुलेषु ॥१२-१४॥ प्रोत्फुलैईद्रक्त्रसरोरुहैः श्रीः शोभा येपां ते ॥ १५ ॥ अतिसीहदेन यत् स्मितं तेनामला अपांगेर्धशो दृश्यो यासां ताः । मिथः ते रथैदेविधिष्णयाभेईयैश्र तरलप्लवैः ॥ ७ ॥ गजैर्नदद्भिरभ्राभैर्नृभिर्विद्याधरद्यभिः ॥ व्यरोचत महातेजाः पथि कांचनमालिनः ॥ ८ ॥ दिव्यसम्बस् सन्नाहाः कलत्रैः खेचरा इव ॥ तत्र स्नात्वा महाभागा उपोष्य सुसमाहिताः ॥ ९ ॥ त्राह्मणेभ्यो ददुर्धेनुर्वासःस्रगुक्ममालिनीः ॥ रामहदेषु विधि-वत्पनराष्ठ्रत्य वृष्णयः ॥ १० ॥ दद्वः स्वन्नं द्विजाग्र्येभ्यः कृष्णे नो भक्तिरस्तिवति ॥ स्वयं च तदनुज्ञाता वृष्णयः कृष्णदेवताः ॥ ११ ॥ भुक्तवोष-विविद्याः कामं स्निम्धच्छायां विषां विष्यु ॥ तत्रागतास्ते ददृशः सुहत्संबंधिनो नृपान् ॥ १२ ॥ मत्स्योशीनरकोसल्यविदर्भकुरुमृञ्जयान ॥ कांबोजके-क्यान्मद्रान्क्रंतीनान्तकरलान् ॥ १३ ॥ अन्याँश्रेवातमपत्तीयान्पराँश्च शतशो नृप ॥ नंदादीन्सुहदो गोपान्गोपीश्चोत्कंठिताश्चिरम् ॥१४॥ अन्यो-उन्यसंदर्शनहर्षरंहसा प्रोत्फुल्लहद्भक्त्रसरोरुहश्रियः ॥ आश्विष्य गाढं नयनैः सवज्जला हृष्यत्वचो रुद्धगिरो ययुर्मुदम् ॥ १५ ॥ स्त्रियश्च संवीच्य मिथो-<u>ऽतिसौहदस्मितामलापांगदशोऽभिरेभिरे ॥ स्तनैः स्तनान्कुंकुमपंकरूपितान्निहत्य दोभिः प्रणयाश्रलोचनाः ॥ १६ ॥ ततोऽभिवाद्य ते ब्रद्धान्यविष्ठेर-</u> भिवादिताः ॥ स्वागतं कुशलं पृष्ट्वा चकुः कृष्णकथा मिथः ॥ १७ ॥ पृथा भातृनस्वसूर्वीच्य तत्पुत्रान्पितरावपि ॥ भातृपत्नीर्मुकुंदं च जहाँ संकथया श्चः ॥ १८ ॥ कुंत्यवाच ॥ आर्यभातरहं मन्ये आत्मानमकृताशिषम् ॥ यद्या आपत्यु मदातां नानुस्मरथ सत्तमाः ॥ १९ ॥ सुहृदो ज्ञातयः पुत्रा भातरः पितराविष ॥ नानुस्मरंति स्वजनं यस्य दैवमदक्षिणम् ॥ २० ॥ वसुदेव उवाच ॥ अंव मास्मानसूर्येथा दैवकीडनकान्नरान् ॥ ईशस्य हि वशे लोकः कुरुते कार्यते अथवा ॥ २१ ॥ कंसप्रतापिताः सर्वे वयं याता दिशं दिशम् ॥ एतर्ह्धेव पुनः स्थानं दैवेनासादिताः स्वसः ॥२२॥ श्रीश्चक उवाच ॥ वसुदेवोग्रसेनाद्यैर्यदुभिस्तेऽर्चिता नृपाः ॥ आसन्नन्युतसंदर्शपरमानंदनिर्वृताः ॥२३॥ भीष्मो द्रोणोऽम्विकापुत्रो गांधारी ससुता तथा ॥ सदाराः पांडवाः कुन्ती सृंजयो विदुरः कृपः ॥२४॥ कुन्तिभोजो विराटश्च भीष्मको नग्नजिन्महान् ॥ पुरुजिदुदूपदः शल्यो धृष्टकेतुः सकाशिराट् ॥ २५ ॥ दमघोषो विशालाक्षो मैथिलो मद्रकेकयौ ॥ युधामन्युः खुशर्मा च सस्तता वाह्निकादयः ॥२६॥ राजानो ये च राजेंद्र युधिष्ठिरमनुत्रताः ॥ परस्परं संवीच्य दोर्मिरिमिरे आर्लिंगनं कृतवत्यः ॥ १६ ॥ १७ ॥ संकथया मिथः सप्रेमगोष्ट्रचा ॥१८॥ तामेव वसुदेवपृथयोः संकथामाह । आर्येत्यादिचतुर्भिः । अकृताशिपमपूर्णमनोरथम् 🕎 ।१२४॥ ॥१९॥ यस्य दैवमदक्षिणमनजुकूलं तं स्वजनमि संतं सुहृदादयो नानुस्मरंति। अतो सम दैवं प्रतिकूलं युष्माकं कोऽपराध इति भावः॥ २०॥ २१ ॥ ईशवशत्वमेवाह । कंसप्रतापिता इति ।

हे स्वसः । एतर्ह्येव संप्रत्येव ॥२२-२६॥ युधिष्ठिरं येऽनुव्रतास्ते राजध्ये जितत्वात् ॥२७॥२८॥ जन्मभाजो नृणां मध्ये सफलजन्मानः ॥२९॥ किंच न केवलं तस्य दर्शनमेवापि न्वत्यंतद्रर्लमं बहु युष्माकं स्वतःसंपन्नमित्याहुः । यहिश्रुतिरिति द्वाभ्याम् । यदिति पृथक् पदम् । यस्येत्यर्थः । विश्रुतिः कीर्तिः श्रुतिमिन्ति । विश्रमितः स्तुता इदं विश्वमलत्यर्थं प्रनाति । यदिश्रितिरमीवमलमिति पाठे श्रतिः श्रवणममीवं पापमिति । यस्य पादावनेजनपयो गङ्गा च यस्य वचो वाक्यरूपं शास्त्रं च वेदाख्यं विश्वं पुनाति । किंच कालेन मर्जितं दग्धं भगं माहात्म्यं यस्याः सा तथाविघाऽपि भूर्यस्यां-विषयस्पर्शेनोत्था आविर्भृता शक्तिर्यस्याः सा नोऽस्माकमिखलानर्थानिभितो वर्षति ॥ ३० ॥ दर्शनं च स्पर्शनं चातुपथोऽनुगतिश्व प्रजल्पो गोष्ठी च शय्या शयनं चासनं चाशनं भोजनं च यौनं विवाहसंबंधस्तेन सह वर्तमानः सपिंडबंधो दैहिकसंबंधः । तेन श्रीकृष्णेन सह दर्शनाद्युपलक्षितः स यौनः सपिंडबंधो येषां वोऽस्ति । किंच येषां वो गृहे विष्णुः स्वयमास आविरभृत् । निरयवःर्मनि श्रीनिकेतं वपः शौरेः सस्त्रीकं वीच्य विस्मिताः ॥ २७ ॥ अथ ते रामऋष्णाभ्यां सम्यन्त्राप्तसमर्हणाः ॥ प्रशशंसुर्मुदा युक्ता वृष्णीनऋष्णपरिग्रहान ॥ २८ ॥ अहो भोजपते युयं जन्मभाजो नृणामिह ॥ यत्पश्यथासकृत्कृष्णं दुर्दर्शमपि योगिनाम् ॥ २९ ॥ यद्विश्रतिः श्रतिनुतेदमलं पुनाति पादा-वनेजनपयश्च वचश्च शास्त्रम् ॥ भूः कालभजितभगाऽपि यदंविपद्मस्पर्शोत्यशक्तिरभिवर्षति नोऽखिलार्थान् ॥ ३०॥ तद्दर्शनस्पर्शनानुपयप्रजल्प-शय्यासनाशनसयौनसपिंडबंधः ॥ येषां गृहे निरयवर्त्मान वर्ततां वः स्वर्गापवर्गावरमः स्वयमास विष्णुः ॥ ३१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ नंदस्तत्र यद्-न्त्राप्तान्ज्ञात्वा कृष्णपुरोगमान् ॥ तत्रागमद्भतो गोपैरनःस्थार्थे र्दिटक्षया ॥ ३२ ॥ तं दृष्टा वृष्णयो हृष्टास्तन्वः प्राणमिवोत्थिताः ॥ परिपस्वजिरे गाढं चिरदर्शनकातराः ॥ ३३ ॥ वसुदेवः परिष्वज्य संप्रीतः प्रेमविह्वलः ॥ स्मरन्कंसकृतान्क्लेशान्पुत्रन्यासं च गोकुले ॥ ३४ ॥ कृष्णरामौ परि-ष्वज्य पितरावभिवाद्य च ॥ न किंचनोचतुः प्रेम्णा साश्रुकंठौ कुरूद्रह ॥३५॥ तावात्मासनमारोप्य बाहुभ्यां परिरभ्य च ॥ यशोदा च महाभागा सुतौ विजहतुः शुचः ॥ ३६ ॥ रोहिणी देवकी चाथ परिष्वज्य व्रजेश्वरीम् ॥ स्मरंत्यौ तत्कृतां मैत्रीं बाष्पकंट्यौ समूचतुः ॥ ३७ ॥ का विस्मरेत वां मैत्रीमनिवृत्तां त्रजेश्वरि ॥ अवाप्याप्येंद्रमैश्वर्यं यस्या नेह प्रतिक्रिया ॥ ३८ ॥ एतावदृष्टपितरौ युवयोः स्म पित्रोः संप्रीणनाभ्युद्यपोषणपाल-नानि ॥ प्राप्योषतुर्भवति पद्म ह यद्भद्दणोर्न्यस्तावकुत्र च भयौ न सतां परः स्वः ॥ ३९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ गोप्यश्च कृष्णमुपलभ्य चिरादभीष्टं प्रवृत्तिमार्गे वर्तमानानां स्वर्गापवर्गाभ्यां विरमयति वितृष्णान्करोतीति तथा सः । ते यृयं जन्मभाज इति । यद्वा । तदिति सामान्यनिर्देशः स इत्यर्थः । विष्णुः स्वयं येषां वो निरयवर्त्मनि संसा-रकारणे गृहे वर्तमानानामपि बच्यते संबच्यत इति । वंघो दर्शनादिभिः संबद्धः सन्स्त्रगीपवर्गविरम आस परमसुखप्रदो बभुवेत्यर्थः ॥३१॥ अनस्थार्थैरिति । तत्रैव वासचिकीर्पया शकटेषु स्थापितै-रथैं: सहागत इत्यर्थ: ॥३२॥३३॥ वसुदेवस्तं परिष्वज्य प्रेमविह्नलो बभ्वेति शेषः ॥३४॥३५॥ तौ नुतौ परिरम्य नंदो यशोदा च विरहशोकान्त्रिज्ञहतुस्तत्यज्ञतः। यद्वा । श्रचोऽश्रणि वि-जहतुर्मुमुचतुरित्यर्थः ॥३६॥ त्रजेश्वरी यशोदाम् ॥३७॥ अनिवृत्तां निवृत्तिकारणे सत्यप्यनुवर्तमानाम् । ऐंद्रमैश्वर्यं प्राप्यापि यस्याः प्रतिक्रिया कर्तुं न शक्यत इत्यर्थः ॥३८॥ यत्कृतां मैत्री-माइतः। एतावितिन दृष्टौ पितरौ याम्यां तौ वस्तुतस्त्वजन्मत्वादेवादृष्टिपतरौ। हे भवति! युवयोः पित्रोन्यस्तावेतौ संप्रीणनादीनि प्राप्याक्तत्र च भयौ क्वचिदिप भयरहितौ भूत्वोषतुर्वासं चक्रतुः।

कथंमतयोः । अच्णोर्नेत्रयो रक्षकं पच्म यद्वत्तथा रक्षकयोः । युक्तं युवयोरेतद्यतः सतां परः स्व इति नास्ति वैपम्यम् ॥३९॥ अभीष्टन्वे लिंगम् । यद्यस्य श्रीकृष्णस्य प्रेचण दशिषु नेत्रेषु व्यव-धायकं पचमकृतं विधातारं शर्पति । द्यमिनेत्रद्वारैर्द्धि कृतं हृद्ये प्रवेशितं परिरम्य तद्भावं तदात्मतां प्रापुः । अपि नित्ययुजामारूढयोगिनामपि ॥४०॥४१॥ चिरायितान्विलंबितान् । अत्र हेतुः । शत्रूणां पश्चस्य क्षपणे चेतो येषां तान् ॥४२॥ अपिस्त्रित् अस्मानवध्या यथाऽत्रजानीथ । अकृतज्ञा एत इत्यित्रिशंकया ईपच्छंकया न शंकामात्रनिश्चितमेवैतत्परित्यज्य गतत्वादित्यत आह । नुनिमिति ॥४२॥ एतत्सदृष्टांतमाइ । वायुरिति । आक्षिपते पृथक्तरोतीत्यर्थः ॥४४॥ अपि च अतिभद्रमिदं यदुत भवतीनां मद्वियोगेन मन्त्रेमातिशया जात इत्याह । मयीति । मि भक्तिमात्रमेव तावदमृतत्वाय कल्पत इति । यदुत भवतीनां मत्स्नेह आसीर्चाइण्याऽतिभद्रम् । कुतः । मदापनो मत्प्रापण इति ॥४५॥ कीदृशस्त्वं यं वयंस्नेहेन प्राप्स्याम इत्यपेक्षायामात्मस्व-रूपमाह । अहं हीति । हे अङ्गनाः ! भौतिकानां शरावसैंधवादीनां यथाऽऽकाशादीनि पश्चमहाभृतान्याद्यंत्यादिरूपाण्येवं सर्वभृतानां जरायुजादीनामहम् । अतो व्यापकं मां भवन्यः प्राप्ता एवेति यत्प्रेक्षणे दृशिषु पद्मकृतं शपंति ॥ दृग्भिर्हदीकृतमलं परिरम्य सर्वास्तद्भागमापुरिष नित्ययुजां दुरापम् ॥ ४० ॥ भगवाँस्तास्तथाभृता विविक्त उपसङ्गतः ॥ आश्लिष्यानामयं पृष्ट्वा प्रहसन्निदमत्रवीत् ॥ ४१ ॥ अपि स्मरथं नः सख्यः स्वानामर्थिचिकीर्पया ॥ गताँश्चिरायिताच् रात्रुपक्षक्षपण-चेतसः ॥ ४२ ॥ अप्यवध्या यथाऽस्मान्स्वदक्रतज्ञा विशंकया ॥ नूनं भूतानि भगवान्युनिक वियुनिक च ॥ ४३ ॥ वायुर्यथा घनानीकं तृणं तूलं रजांसि च ॥ संयोज्याक्षिपते भूयस्तथा भूतानि भूतऋत् ॥४४॥ मिय भक्तिहिं भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ दिष्ट्या यदासीन्मत्सनेहो भवतीनां मदापनः ॥ ४५ ॥ अहं हि सर्वभूतानामादिरंतो उन्तरं बहिः ॥ भौतिकानां यथा खं वार्भूर्वायुज्योंतिरङ्गनाः ॥ ४६ ॥ एवं ह्येतानि भूतानि भूतेष्वा-त्मात्मना ततः ॥ उभयं मय्यथ परे पश्यताभातमक्षरे ॥४७॥ श्रीशुक उवाच ॥ अध्यात्मशिच्चया गोप्य एवं कृष्णेन शिक्षिताः ॥ तदेनुस्मरणध्यस्त-जीवकोशास्तमध्यगन् ॥ ४८ ॥ आहुश्च ते निलननाम पदारविंदं योगेश्वरैर्हदि विचित्यमगाधवोधैः ॥ संसारकूपपिततोत्तरणावलंबं गेहंजुपामपि मनस्युदियात्सदा नः ॥ ४९ ॥ इति श्रोमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे वृष्णिगोपसङ्गमो नाम द्वयशीतितमो अध्यायः ॥८२॥ श्रीशुक उवाच ॥ तथाऽनुगृह्य भगवानगोपीनां स गुरुर्गतिः ॥ युधिष्ठिरमथापृच्छत्सर्वांश्र सुहृदोऽव्ययम् ॥ १ ॥ त एवं लोकनाथेन परिपृष्टाः सुसत्कृताः ॥ ॥४६॥ नतु चतुर्विधभृतग्रामाणां तद्भोक्ता आत्मवाद्यन्तादिह्रपस्तिस्य सर्वभूतानि वर्तत इति क्षतस्त्वत्प्राप्तिरस्माकिमत्यत आह । एवं दीति । अयमर्थः । शरावादीनां यथा भीतिकानां मदाभता-न्याद्यन्तादिरूपाण्येवमेवैतानि चतुर्विधानि भूतान्यपि भौतिकत्वाविशेषात्स्वकारणेषु अूतेब्वेव वर्तते न तु भोक्तर्यात्मनि । आत्मा तु तेषु भृतेब्वात्मना भोक्त्ररूपेण ततो न्याप्तो न कारणत्वेन । अथंतदुभयं भूतभौतिकरूपं भोग्यं च भोक्तारं चात्मानं मय्यक्षरे परिपूर्णे आभातं पश्यतेति ॥४७॥ अध्यात्मांशत्त्वया स्वरूपोपदेशेन शिक्षिता योधितास्तस्यानुस्मरणेन ध्वस्ता जीवकाशा िंहमं यासां वास्तमेवाध्यगन् प्राप्तः ॥४८॥ एवं प्राप्तोऽपि कुष्णः पुनगु हन्यासंगेन माऽपयात्विति तश्चरणस्वरणं प्रार्थयामासुरित्याह । आहुश्रेति । हे नांत्रननाम! ते पदारविंद गेहंजुपा गृहसेविनीनामपि नो मनिस सदा डांद्यादाविभवेत् ॥४९॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे उत्तराधे द्वयशीतितकोऽध्यायः ॥८२॥ त्र्यशीतितम एवं च स्त्रीणां कृष्णकथोत्सवे ॥ द्रोपद्ये कृष्णभायाभिरुक्ताः स्व-

स्वकरप्रहाः ॥१॥ अव्ययं कुशलम् ॥१॥ तत्पादेश्वया हतमंहो येपां ते ॥ २ ॥ महतां मनस्तः सकाशान्मुखद्वारतो निःसृतं क्वचित्कदाचिद्देहंभृतां देहधारिणां देहकुचासावस्मृतिश्वाविद्या तां छिनक्तीति तथा तम् । देहकृदीश्वरस्तद्विषयाज्ञानिक्छदं वा ॥३॥ हित्वेति पदद्वयम्। त्वां हि एव त्वामेव नताः स्मेत्यर्थः । कथंभृतम्। आत्मधाम्ना स्वरूपप्रकाशेन विधुता निरस्ता आत्मकृता बुद्धिनिभित्तास्तिस्रोऽवस्था यस्मिस्तम् । अतएवानंदसंध्रवं सर्वानंदकदंबरूपम् । अखंडं चापरिच्छिन्नम् । यतो न कुण्ठः कुण्ठितो बोधिश्रच्छिक्तिर्यस्य तम् । नन्वेवंरूपता श्रीकृष्णस्य कृतः अस्मदा-ादवत्त्रतीतेरत आहुः। कालोपसृष्टेति । कालेनोपसृष्टा विष्लुताश्र ते निगमाश्र तेषामवने रक्षार्थमात्ता उपात्ता योगमायया आकृतिर्नराकारमृतिर्येन तम्। परमहंसानां गति त्वाम् । अतस्तैवैदं-रूपत्वादस्माकं च त्वन्माययैदत्सर्ववेपरीत्याच्वामेव नताः स्मेति । यहा । त्वामिति प्रकरणाज्ज्ञातव्यम् ।त्वां नताः स्म । किं कृत्वा हित्वा । किम् । आत्मघाम आत्मा शरीरं घाम गृहं तच तच । देहदैहिकसंगं परित्यज्येत्यर्थः । समानमन्यत् ॥४॥ त्रिषु लोकेषु गीताः ॥ ५ ॥ कौसले हे सत्ये शैब्ये हे मित्रविदे । रोहिणी नाम काचित्पट्टमहिषीतुन्या ॥६॥ हे अन्याः श्रीकृष्णस्य पत्न्यः प्रत्युचुईष्टमनसस्तत्पादेशाहतांहसः ॥ २ ॥ कुतोऽशिवं त्वचरणांबुजासवं महन्मनस्तो मुखनिःसृतं कचित् ॥ पिवंति ये कर्णपुटैरलं प्रभो देहंभृतां देहकुदस्मृतिन्छिदम् ॥ ३ ॥ हित्वाऽऽत्मधामविधुतात्मकृतत्र्यवस्थमानंदसंवष्ठमखंडमबुंठबोधम् ॥ कालोपसृष्टनिगमावन आत्तयोगमायाकृतिं परम-इंसगतिं नताः स्म ॥ ४ ॥ ऋषिरुवाच ॥ इत्युत्तमश्लोकशिखामणिं जनेष्विभष्ट्वत्स्वंधककौरविश्वयः ॥ समेत्य गोविंदकथामिथो अगुणिस्निलोकगीताः शृणु वर्णयामि ते ॥ ५ ॥ द्रौपद्यवाच ॥ हे वैदर्भवच्युतो भद्रे हे जांबवति कौसले ॥ हे सत्यभामे कालिदि शैब्ये रोहिणि लद्मणे ॥ ६ ॥ हे कृष्ण-पतन्य एतन्रो बृत वो भगवान्स्वयम् ॥ उपयेमे यया लोकमनुकुर्वन्स्वमायया ॥ ७ ॥ रुक्मिण्युवाच ॥ चैद्याय मार्थियतुमुद्यतकार्मुकेषु राजस्व-जेयभटशेखरितां घिरेणुः ॥ निन्ये मृगेंद्र इव भागमजाविय्थात्तच्छीनिकेतचरणोऽरतु ममार्चनाय ॥ ८ ॥ सत्यभामोवाच ॥ यो मे सनाभिवधतप्तहृदा ततेन लिशाभिशापमपमार्ष्ट्रमुपाजहार ॥ जित्वर्ज्ञराजमथ रत्नमदात्स तेन भीतः पिताऽदिशत मां प्रभवेऽपि दत्ताम् ॥९॥ जांववत्युवाच ॥ प्राज्ञाय देहकृदमुं निजनाथदैवं सीतापतिं त्रिणवहान्यमुना अभ्ययुध्यत् ॥ ज्ञात्वा परीक्षित उपाहरदर्हणं मां पादौ प्रगृह्य मणिना अहममुख्य दासी ॥ १० ॥ कालिंद्यवाच ॥ तपश्चरंतीमाज्ञाय स्वपादस्पर्शनाशया ॥ सख्योपेत्याग्रहीत्पाणि योऽहं तद्गृहमार्जनी ॥ ११ ॥ भद्रोवाच ॥ यो मां स्वयंवर उपेत्य ।। ए।। मा मामर्पयितुं संपाद्यितुं राजसु जरासंघादिषूद्यतकार्धकेषु सत्स्वजेया ये भटास्तेषां शेखरिता मुक्टवत्कृता अंधिरेणवो येन। तेषां मुधिन पदं द्घदित्यर्थः। तस्य श्रीनिकेतस्य चरणो ममा-र्चनायास्तु ॥=॥ सनामेर्आतुर्वधेन सिंहकृतेन तप्तं हृद्यस्य तेन मे ततेन तातेन लिप्तमिशापं दुर्यशोऽपमार्ष्टुं परिहर्तुमक्षराजं जित्वा रत्नं स्यमंतकप्रुपाजहारानीतवान्। अथानंतरं मित्पित्रे रस्तम-दात् । तेन स्वापराघेन भीतः स मे पिता प्रभवे श्रीकृष्णाय मामदिशत् ददौ । दत्तामकरादिभ्यः प्रतिश्रुतामपीत्यर्थः ॥९॥ देहकृत्पिता अमुं श्रीकृष्णं निजनाथं स्वामिनं देवमीश्वरं सीतापितं प्राज्ञायाविज्ञाय त्रिणवहानि त्रिनवाहानि । इस्वव्छंदोऽनुरोधेन । सप्तविंशतिदिनान्यमुनाऽभ्ययुष्यत् । परीक्षितः संजाता परीक्षा यस्य स परीक्षितस्तं साक्षात्सीतापितरेवासाविति ज्ञात्वा पादौ प्रमुख माणना सह मामहर्णमुपाइरदर्शणतया समर्पितवान् । अहो ! तर्हि त्वमति श्रेष्ठाऽसि नेत्याह । अमुष्याहं दासीति ॥१०॥ सख्या अर्जुनेन । तस्य गृहसार्जनी गृहसंमार्जनकर्ती ॥ ११ ॥ श्रुनां यूथ-

**ः१५६** 

गतं स्वविं द्विपारिः सिंह इवेति मे आतुवापकुरुतोऽपकारं कुर्वतो विजित्य। श्रियौको लच्मीनिवासः। तस्यांघ्यवनेजनत्वं चरणक्षालनकर्तृत्वमनुभवं प्रतिजन्म मेऽस्तु॥१२॥ सप्तोचणो वृपमान्। वलं च वीर्यं च सुतीचणशृंगाणि चातिशयितानि येषां तान्मे पिता कृतानसंपादितान्वलीयसे मां दातुं श्चितिपानां वीर्यस्य बलस्य परीक्षणाय तानतिप्रसिद्धान्वीराणां दुमदं इनंति ये ताँस्तरसा शीघ-मेव निग्धा दमियत्वा क्रीडकानायासेनैव ववंध। अजतोकानजापत्यानि ॥१३॥ वीर्यमेव शुक्कं देयं यस्यास्ताम्। दासीिमः सह चतुरंगिणीं गजाक्वादिसेनायुक्तां पुरं निन्ये ॥१४॥ हे कृष्णे हे द्रौपदि! तस्मिक्नेव चित्तं यस्यास्तां मां अक्षौहिण्या सेनया सह सखीजनैश्व सह ॥१५॥ येन पादसंस्पर्शेनात्मनो मे तत्कैवन्याक्यं श्रेयो मवेत्सः। यहा। कारणेनात्मनो जीवस्य तच्छेयः स एव पुरुपार्थ इति ॥१६॥ राज्ञि हे द्रौपदि।यथा मित्रविंदायास्त्रथेव ममापि चित्तं ग्रुकुंदविषयमासीत्। सुसंग्रुक्य ग्रुविचार्य प्रज्ञहरूत्या श्रिया वृतः किलातोऽपि मम चित्तं श्रीग्रुकुंदे शासेति॥१७॥

विजित्य भूणिनिन्ये श्वयूथगिमवात्मविल द्विपारिः ॥ आतूँ अ मेऽपकुरुतः स्वपुरं श्रियोकस्तस्यास्तु मेऽनुभवमंद्रयवनेजनत्वम् ॥ १२ ॥ सत्योवाच् ॥ सप्तोक्षणोऽतिवलवीर्यस्ति हणशृंगान्पित्रा कृतान्धितिपर्वार्यपरिक्षणाय ॥ तान्वीरदुर्मदहनस्तरसा निगृह्य क्रीडन्ववंध ह यथा शिशवोऽजतोकान् ॥१३॥ य इत्थं वीर्यशुल्कां मां दासीिश्चतुरंगिणीम् ॥ पथि निर्जित्य राजन्यात्रिन्ये तद्दास्यमस्तु मे ॥१४॥ मित्रविंदोवाच ॥पिता मे मातुलेयाय स्वयमाहूय दत्तवान् ॥ कृष्णो कृष्णाय तिचत्तामक्षौहिण्या सखीजनैः ॥ १५ ॥ अस्य मे पादसंस्पर्शो भवेजन्यनि जन्मिन ॥ कर्मिभ्वांम्यमाणाया येन तन्त्र्वेय आत्मनः ॥ १६ ॥ ल्हमणोवाच ॥ ममापि राइयन्युतजन्मकर्म श्रुत्वा सहुर्नारदगीतमास ह ॥ चित्तं सुकुर्दे किल पद्महस्तया वृतः सुसंपृश्य विहाय लोकपान् ॥ १७ ॥ ज्ञातवा मम मतं साध्व पिता दुहितृवत्सलः ॥ वृदत्सेन इति ख्यातस्तत्रोपायमचीकरत् ॥ १८ ॥ यया स्वयंवरे राज्ञि मत्स्यः पार्थेप्सया कृतः ॥ अयं तु बहिरान्छन्नो दृश्यते स जले परम् ॥ १९ ॥ श्रुत्वेतत्सर्वतो भूपा आयपुर्मित्पतुः पुरम् ॥ सर्वास्त्र-शस्त्रत्वज्ञाः सोपाध्यायाः सहस्रशः ॥ २० ॥ पित्रा संपूजिताः सर्वे यथावीर्य यथावयः ॥ आददुः सशरं चापं वेद्धुः पर्वद मिद्धयः ॥ २१ ॥ आदाय व्यस्त्रन्केचित्सज्ज्यं कर्तुमनीश्वराः ॥ आकोष्ठं ज्यां समुत्कृष्य पेतुरेकेऽमुना हताः ॥ २२ ॥ सज्यं कृत्वाऽपरे वीरा मागधांवष्ठचेदिपाः ॥ भीमो दुर्योधनः कर्णो नाविंदस्तदवस्थितिम् ॥ २३ ॥ मत्स्याभासं जले वीच्य ज्ञात्वा च तदवस्थितिम् ॥ पार्थो यत्तोऽपुज्जद्वाणं नान्विनत्तरस्यर्शे

तत्र श्रीकृष्णप्राप्ताचुपायमचीकरत्कारयामास ॥१८॥ यथा राज्ञि तव स्वयंवरे पार्थस्येष्सया आष्तुमिच्छया कृतस्तथा मत्स्यं कारितवान् । पाठांतरे पार्थस्येषुणाऽपाकृतः।तर्हीममप्यर्जुन एव किं नाविष्यत्तत्राह । अयं त्विति । स मत्स्यो विहरेवाच्छको नांतरतः । स्तंश्रुष्ठमयोर्ध्वदृष्ट्या संलच्यतेऽयं तु न तथा किंतु स्तंभमूले निहितकलशजले केवलं दृश्यतेऽतो दृष्टिरघस्तादुपरि च लच्यिमिन् ति श्रीकृष्णन्यतिरेकेण न कस्यापि मेद्य इति भावः ॥१९॥२०॥ मत्स्यं वेद्धुम् । पर्षदि संसदि । मद्धियो मय्येव धीर्येपामिति । अन्यचित्ता न वेद्धं शक्ता इति भावः ॥ २१ ॥ तदेवाह । आद्वायेति । अग्रुना चापेन ॥ २२ ॥ नाविदंस्तदवस्थितिमिति मागधादीनां क्रियाशक्तिरेव न तु लच्यामिज्ञतेत्यर्थः ॥ २३ ॥ यत्तो यत्ववान् । अग्रुजनग्रुमोच । स वाणो मत्स्यं नाच्छिनत्वरं

श्रीवरी

अ०८३

१२६॥

केवलं पर्पर्श । ज्ञानवानप्यर्जुनो बलेनापूर्ण इत्यर्थः ॥२४॥२५॥ अभिजिति सर्वार्थसाधके मुहूर्ते ॥२६॥२७॥ भगवत्याप्तिहर्पनिर्भरेणात्मानमेवानुवर्णयंत्याह द्वास्याम् । तद्रंगमिति । तचदा कलौ कलस्वनौ न्पूरौ ययोस्तास्यां पद्भवां रंगं प्राविशम् । कनकेनाज्ज्वलां रत्नमालाम् । निवीय प्रावृत्य परिधाय च नीतीवंधेन च । कौशिकाग्रये उत्तमकौशेयवस्ते । सबोढो हासो यस्मिस्त-द्वदनं यस्याः सा । कवर्यो धृताः सजो यया सा ॥२८॥ उरवः कुंतला यस्मिन्। कुंडलयोस्त्विषो ययोस्ते गंडस्थले यस्मिस्त वच । शिशारः संतापहरो हासो येषु तैः कटाक्षमोक्षरपांगमोक्षण-विलासैः अनुरक्तं हृदयं यस्याः साऽहम् ॥२९॥३०॥ याञ्चसेनि हे द्रौपदि ! ईशे श्रीकृष्णे मया वृते सित स्पर्धनः स्पर्धमानाः । नन्वेवं परमैश्चर्यं दृष्टवतां कृतः स्पर्धाऽवसरस्तत्राह । हृच्छयातुरा इति ।

परम् ॥ २४ ॥ राजन्येषु निवृत्तेषु भममानेषु मानिषु ॥ भगवान्धतुरादाय सञ्यं कृत्वा-४४ लीलया ॥ २५ ॥ तिसन्संधाय विशिखं मत्स्यं वीद्यं सकृज्जले ॥ वित्तेषुणा-पातयत्तं सूर्यं नाभिजिति स्थिते ॥ २६ ॥ दिवि दुंदुभयो नेदुर्जयशब्दयुता भुवि ॥ देवाश्व कुसुमासारान्मुमुजुईर्षविद्धलाः ॥ २७ ॥ तद्रंगमाविशमहं कलनृषुराभ्यां पद्भयां प्रमुख कनकोज्ज्वलरत्नमालाम् ॥ नृत्ने निवीय परिधाय चकोशिकाग्यं सम्रीडहासवदना कवरीधृतसक् ॥ २८ ॥ उत्रीय वक्त्रमुरुकुन्तलकुंडलिङ्गंडस्थलं शिशिरहासकटान्तमोन्तैः ॥ राज्ञो निरीन्त्य परितः शनकेर्मुरारेरसेऽनुरुक्हद्वया निद्धे स्वमालाम् ॥ २९ ॥ तावन्मुदंगपटहाः शंखभेर्यानकादयः ॥ निनेदुर्नटनर्तक्यो नृतुर्गायका जगुः ॥ ३० ॥ एवं वृते भगवित मयेशे नृपयूथपाः॥ न सेहिरे याज्ञसेनि स्पर्दतो हृज्वयातुराः ॥ ३१ ॥ मां तावद्रथमारोप्य हयरत्नचतुष्टयम् ॥ शार्ङ्गमुद्धम्य संनद्धस्तस्थावाजो चतुर्भुजः ॥ ३२ ॥ दारुकश्चोदयामास कांचनोपस्करं रथम् ॥ मिषतां भूभुजां राज्ञि मृगाणां मृगराडिव ॥३३॥ तेऽन्वसज्जत राजन्या निषेद्धं पथि केवन् ॥ संयत्ता उद्भृतेष्वासा मामिसहा यथा हरिम् ॥३४॥ ते शार्ङ्गन्यत्वाणोघेः कृत्वबाह्ण्विकंधराः ॥ निपेतुः प्रधने केचिदेके संत्यज्य दुद्धुतुः ॥३५॥ ततः पुरीं यदुपितरत्यलंकृतां रिविच्दवस्थानत्रतेरणाम् ॥ कुशस्यलीं दिवि भुवि चाभिसंस्तुतां समाविशत्तरिति सक्तेतनम् ॥३६॥ पिता मे पूजयामास सुहत्संविधवांधवान् ॥ महार्द्ववासोऽलंकारैः शय्यासनपरिच्छदैः ॥ ३७ ॥ दासीभिः सर्वसंपद्भिर्देभरथवाजिभिः ॥ आयुधानि महार्हाणि ददौ पूर्णस्य मक्तिः ॥ ३८ ॥ आत्मारामस्य तस्येमा वयं वै गृहदासिकाः ॥ सर्वसंगिनिवृत्त्याऽद्धा तपसा च वभूविम ॥ ३९ ॥ महिष्य ऊद्धः ॥ भौमं

हुन्छयेन कामेनातुरा विवशाः कामविजूमिता स्पर्धेति भावः ॥३१॥ इयरत्नानां चतुष्टयं यस्मिस्तं रथम् । द्वाम्यां मामालिय द्वाम्यां धनुर्वाणौ गृहीत्वा चतुर्भुजस्तस्यौ॥ ३२ ॥ मृगाणां मिषतां मृगराहिव तदा हरिर्जगामेति शेषो झातन्यः । दारुकस्यैव वा मृगराजोपमा ॥ ३३ ॥ अन्वसन्जंत पृष्ठतः सक्ता बभृद्धः । निषेद्धुं प्रतिवंधं कर्तुं केचन पुरतो गत्वा पथि संयत्ता बभृद्धित्यथः । उद्धृतेष्वासा ऊर्ष्वकृतचापाः । प्रामसिंहाः श्वानो हरि सिंहं यथेति ॥३४॥३५॥ रवि छादयंति ते रविच्छदा ध्वजेषु पटा यस्यां चित्राणि तोरणानि यस्यां सा च सा च । तां छशस्थलीं पुरीं यदुपतिः समाविशत् । स्वकेतनं मंडलमस्ताचलं वा ॥३६॥ महाईवासःप्रभृतिमिः सहद्दादीन्त्रुजयामास ॥३७॥ दास्यादिभिः सहायुषानि पूर्णायापि ददौ ॥ ३८ ॥ इमा अष्टौ वयं सर्वसंगनि-

11१२७।

बुच्या तपसा स्वधर्मेणाद्धा साझात्तस्य गृहदासिका बभ्विम ॥३९॥ क्षितिजये दिग्विजये जितानां राज्ञांकन्या नोऽस्मौस्तेन रुद्धा ज्ञाखा ततो निर्मृच्य संस्तेविंमोश्रो यस्मात्तन्यादीवृजमनुस्मर-र्तार्नः परिणिनायोदवहत् । आप्तकामोऽपि यः ॥४०॥ न वयमिति साम्राज्यादि न कामयामहे किंतु एतस्य श्रीमत्पादरजो मूर्घ्ना बोढुं कामयामहे इति । नतु तस्य गृहिण्यो यूयं सर्वसंपद्भाजः किमेर्च कामयध्वमत आहुः । हे साध्व ! साम्राज्यं सार्वभौमपदम् । स्वराज्यमेंद्रं पदम् । भौज्यं तदुभयभोगभावत्वम् । विविधंराजत इति विराट् तस्य भावो वराज्यमणिमादिसिद्धिभावत्वमित्य-र्थः । पारमेष्ठ्यं ब्रह्मपदम् । आनंत्यं मोत्तम् । हरेः पदं तत्सालोक्यादि न तु कामयामह इति । यहा । बह्वचत्राह्मणोक्तक्रमेण प्रागादिदिक्चतुष्टयाधिपत्यानि साम्राज्यभौज्यस्वागाज्यवैराज्यानि व्याख्येयानि ॥४१॥ तर्तिक तत्पादरज एव काम्यतेऽत आहुः। श्रियः कुचकुंकुमगंभाद्यमिति। ब्रह्मादिसेव्या लच्म्याऽपि सेवितन्वादिति भावः ॥४२॥ ननु तद्यतिदुर्लभन्वाकि तद्वांश्रयाऽत आहुः। निहत्य सगणं युधि तेन रुद्धा ज्ञात्वा अथ नः क्षितिजये जितराजकन्याः ॥ निर्मुच्य संसृतिविमो चमनुस्मरंतीः पादां बुजं परिणिनाय य आप्तकामः ॥ ४०॥ न वयं साध्व साम्राज्यं स्वाराज्यं भौज्यमप्युत ॥ वैराज्यं पारमेष्ट्यं च आनंत्यं वा हरेः पदम् ॥४१॥ कामयामह एतस्य श्रीमत्पादरजः श्रियः ॥ कुचकुंकुमगंधाव्यं म्ध्नां वोढुं गदाभृतः ॥४२॥ त्रजिस्रयो यद्वांछंति पुलिंचस्तृणवीरुधः ॥ गावश्रारयतो गोपाःपादस्पर्शं महात्मनः ॥४३॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधे उत्तराधें त्र्यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ श्रुत्वा पृथा सुवलपुत्रयथ याज्ञसेनी माधव्यथ चितिपपत्न्य उत स्वगोप्यः ॥ ऋष्णेऽखिलात्मनि हरौ प्रणयानुवंधं सर्वा विसिस्म्युरलम्थ्रकलाकुलाच्यः ॥ १ ॥ इति संभापमाणायु स्त्रीभिः स्त्रीषु नुभिर्नृषु ॥ आययुर्मुनयस्तत्र कृष्णरामदिदृक्षया ॥ २ ॥ हैपायनो नारदश्च च्यवनो देवलो असितः ॥ विश्वामित्रः शतानंदो भरद्वाजो अय गोतमः ॥ ॥ ३ ॥ रामः सशिष्यो भगवान्वसिष्ठो गालवो भृगुः॥ पुलस्यः कश्यपोऽत्रिश्च मार्वंडेयो वृहस्पतिः ॥४॥ द्वितस्त्रितश्चैकतश्च ब्रह्मपुत्रास्तथांऽगिराः॥ अगस्त्यो याज्ञवल्क्यश्च वामदेवाद्योऽप्रे ॥ ५ ॥ तान्दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रागासीना नृपाद्यः ॥ पांडवाः ऋष्णरामौ च प्रणेमुर्विश्ववंदितान् ॥ ६ ॥ तानानचु र्यथा सर्वे सहरामो उच्युतो उर्चयत् ॥ स्वागतासनपाद्यार्घ्यमाल्यधूपानु होपनैः ॥ ७ ॥ उवाच सुखमासीनान्भगवान्धर्मगुप्तनुः ॥ सदसस्तस्य महतो यतवाचो उनुशृज्वतः ॥८॥ श्रीभगवानुवाच ॥ अहो वयं जन्मभृतो छव्धं कारस्न्येन तरफलम् ॥ देवानामपि दुष्प्रापं यद्योगेश्वरदर्शनम्॥९॥ किं स्वल्पतपसां नुणामर्चायां देवचच्चषाम् ॥ दर्शनस्पर्शनप्रश्नप्रश्नप्रह्मपादार्चनादिकम् ॥ १०॥ न ह्यम्मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः ॥ ते व्यक्तिय इति । यद्यथा गावो गाः महात्मनोऽपि गाश्चारयतः पाद्स्पर्शं च गोपा यथा वांछांति तहत् । तत्पराणां सुलभ इति भावः ॥४३॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कंधे उत्तराधें टीकायां च्य-शीतितमोऽध्यायः ॥८३॥ चतुर्भिरधिकाशीतितमे मुनिसमागमे ॥ वसुदेवमखोत्साहे वंधुप्रस्थापनादिकम् ॥ १ ॥ सुवलपुत्री गांधारी । माधवी सुभद्रा । श्वितिपानां राज्ञां पत्न्यः । स्वगोप्यः कृष्णभक्ता गोप्यः विसिरम्युविसमयं चकः ॥१-६॥ आनर्चुरचितवंतः ॥७॥ धर्मगोष्त्री तनुर्यस्य स धर्मगुप्तन्तः। यता नियता वाग्यस्य तस्य सदसः ॥८॥ जन्मभृतः सफलजन्मानः । तत्फलं जनमफलम् । किं तत् । यद्योगेश्वरदर्शनम् ॥ ९ ॥ किंच युष्माकं दर्शनमेव तावदेवानामपि दुष्प्रापमस्माकं तु स्पर्शनादिकमपि कथं तु घटितमिति विस्मयेनाह । किमिति । स्वन्पतपसां तीर्थ-

श्रीधरी

3068

स्नानादिमात्रे तथोबुद्धिर्येषां तथाऽचीयां प्रतिमायां देव इति चलुदृष्टिर्येषां तेषां योगेश्वरदर्शनादिकिमदं किमसंभावितिमत्यर्थः ॥१०॥ एतत्प्रपञ्चयित नद्यस्मयानीति त्रिभिः ॥११॥ वाष्प्रतस्म योरप्युपासनाविषयरवम् । यो वाचं ब्रह्मत्युपास्ते मनो ब्रह्मत्युपास्त इति श्रतेः । अघं तन्मलमज्ञानं न हरंति । अत्र हेतुः । भेदकृतो भेदकर्ताः । यद्वा। भेदवृद्धि कुर्वतः पुंसः । विषिश्वतो निरस्त-भेदाः । ते तु मुहूर्तमात्रसेवयैवाघं द्वतीति ॥१२॥ अतः साधून्विहायान्यत्रात्मादिगुद्ध्या सञ्जमानोऽतिमंद इत्याह। यस्येति। आत्मबुद्धिरहमिति वुद्धिः। त्रयो घातवो वातपित्रश्रेष्माणः प्रकृतयो यस्य तिसमन्कुणपे शरीरे स्वधीः स्वीया इति वुद्धिः । भौमे भविकारे इत्यधीदेवताबुद्धिः । यद्यस्य तीर्थबुद्धिस्वीर्थमिति वुद्धिः। अभिज्ञेष तस्वित्सु यस्य ता बुद्धयो न संति सएव गोष्विष खरो दाहणोऽत्यविवेकी । यद्या । गवां वृणादिभारवाहः खरो गर्दभ इति ॥१३॥ दुरन्वयमननुरूपम् । अमंत्यनवस्थिता बुद्धिरेषां ते ॥१४॥ ईशितव्यतामनीश्वरतां कर्माधिकारितां जनसंग्रहमात्रमे-तदित्युचः । समयंतो हसंतः ॥१५॥ अनन्वयं विष्ठृष्वतं आहुद्धीस्याम् । यनमाययेति । तत्त्वित्यत्त्वमा अपि वयम् । काऽसौ माया यया विमोहिता इति तामाहुः । यदिति । यद्यसमादीहया नर-

पुनंत्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः ॥ ११ ॥ नाधिर्न सूर्यो न च चंद्रतारका न भूर्जलं खं श्वसनोऽथ वाद्यनः ॥ उपासिता भेदकृतो हरंत्यघं विपिश्चितो प्रन्ति मुह्तसेवया ॥ १२ ॥ यस्यात्मबुद्धिः कुपणे त्रिधातुके स्वधीः कलत्रादिषु भौम इन्यधीः ॥ यत्तीर्थबुद्धिः सलिलेन किं चिज्ञनेष्विभज्ञेषु स एव गोखरः ॥ १३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ निशम्येत्थं भगवतः कृष्णस्याकुण्ठमेधसः ॥ वचो दुरन्वयं विप्रास्तृष्णीमासन्त्रमद्भियः ॥ १४ ॥ विसं विमृश्य मुनय ईश्वरस्येशितव्यताम् ॥ जनसंग्रह इत्यूचुः समयंतस्तं जगद्गुरुम् ॥ १५ ॥ यन्मायया तत्त्विदुत्तमा वयं विमोहिता विश्वसृजामधीन्यराः ॥ यदीशितव्यायित गृह ईहया अहो विचित्रं भगविद्वेष्टितम् ॥ १६ ॥ अनीह एतद्वहुधैक आत्मना मृजत्यवत्यित्त न बद्धचते यथा ॥ भौमेहिं भूमिर्वहुनामरूपिणी अहो विभूम्नश्चरितं विद्वंबनम् ॥ १७ ॥ अथापि काले स्वजनाभिगुप्तये विभपि सत्त्वं खलनिग्रहाय च ॥ स्वलीलया वेदपथं सनातनं वर्णाश्रमात्मा पुरुषः परो भवान्॥१८॥ बह्म तं हृदयं शुक्कं तपःस्वाप्यायसंयमैः ॥ यत्रोपल्ड्यं सद्धचक्तम्व्यक्तं च ततः परम् ॥१९॥ तस्माद्बह्मकुलं बह्मन् शास्त्रयोनेस्त्वमात्मनः ॥ सभाजयिस सद्धाम तद्बह्मण्याग्रणीर्भवान् ॥ २०॥ अद्य नो जन्मसाफ्ल्यं विद्यायास्तपसो हृशः ॥ तस्माद्बह्मकुलं बह्मन् शास्रयोनेस्त्वमात्मनः ॥ सभाजयिस सद्धाम तद्बह्मण्याग्रणीर्भवान् ॥ २०॥ अद्य नो जन्मसाफ्ल्यं विद्यायास्तपसो हृशः ॥

चेष्टितेन गृढः सन्नीशितव्यायत्यनीश्वरवदाचरित भवान् । नन्वहमीश्वरश्वेत्किमित्येवमाचरेयं तत्राहुः । अहो इति । भगवतस्तव विचेष्टितं विचित्रमतक्यम् ॥१६॥ भगवत्त्रमेवाहुः । अनीह इति । अनीहोऽक्रिय एव । आत्मना स्वरूपमात्रेण । बहुघेत्यत्र दृष्टांतः । यथा भौमेरिति । भौमेर्घटादिविकारैहपलक्षिता । वाचारंभणं विकारो नामघेयं मृत्तिकेत्येव सत्यमिति श्रतेः । नतु कथमहं जगत्सृष्ट्यादिकर्ता वसुदेवपुत्रत्वादिति तत्राहुः । अहो इति । विभूमनः परिपूर्णस्य तवेदं जन्मादिचरितं विडंबनमनुकरणमात्रं न तु तत्त्वमिति ॥१७॥ जनसंग्रहमाहुः । अथापीति त्रिमिः। सत्त्वं शुद्ध-सत्त्वात्मकं रूपं विभिष् । स्वलीलया आचारेण वेदपर्यं च विभिष् ॥१८॥ अतएव ब्राह्मणेषु बहुमानमित्र करोपीति सहेतुकमाहुः । ब्रह्मति । ब्रह्म वेदाख्यं शुक्लं शुद्धं ते हृद्यमंतरंगं रूपम् । कृत इत्यत आहुः । यत्रेति । तत्र ब्रह्मणि व्यक्तं कारणं ततः परं सत्सन्मात्रं ब्रह्म च तपआदिभिरुपलब्धं तद्ब्रह्म। तस्मादेदहृदयत्वादेदप्रवर्तकं ब्राह्मणकुलं शाह्मयोनेवेदप्रमाणकस्य तव सद्धाम श्रष्टश्चपलब्धिस्थानं सभाजयिस संपूजयिस । तत्तस्मादेव कारणाच्यं ब्रह्मण्यानामग्रणीर्मुख्यस्तत्वतकः सन्कर्माचरसीत्यर्थः ॥२०॥ तस्मादीश्वरस्य तवेदं जनसंग्रहमात्रंवयं तु तव संगत्या

नियंतारम् ॥२३॥ एतत्सदृष्टातमाहुः । यथात । शयानः स्वमान्पदयन् । गुणतत्त्वदृक् स्वमविषयेषु तत्त्वदृष्टिः । नाममात्रमिद्रियेण मनसा आमातं सिंहृज्याघादिहृष्यमात्मानं वेद तद्रहितं देवद-त्तादिरूपमात्मानं न वेद यथा ॥२४॥ एवं त्वा त्वां नाममात्रेषु स्वमादितुच्येषु विषयेष्विद्रियेर्या ईहा प्रवृत्तिः सेव माया तया विश्रमित्ततो न वेद। स्मृतेविवेकस्योपप्लवासाशातु ॥२५॥ अधी-घस्य मध नाशं करोति यद्वगङ्गारूयं तीर्थं तस्यास्पदमाश्रयं तेंऽघि सुविपक्तयोगैरिप हृदि कृतं केवलं नतु हृष्टं तस्य तेंऽघि दृहिशम हृष्टवंतो वयं बहुिभः पुण्येरतोऽस्मान् भक्ताननुगृहाण। भक्तान् कृत्वाऽतुग्रहं कुवित्यर्थः । नतु कि भक्त्या यथा पूर्व तप एव तप्यतामिति नेत्याहुः । उत्सिक्ता उद्रिक्ता या भक्तिस्तयोपहत आशयलचणो जीवकाशो येषां त एव पूर्वे भवदूगतिमापूर्नान्य इति त्वया संगम्य सद्गत्या यदंतः श्रेयसां परः ॥ २१ ॥ नमस्तरमे भगवते कृष्णायाकृष्ठमेधसे ॥ स्वयोगमाययाच्छन्नमहिग्ने परमात्मने ॥ २२ ॥ न यं विंदंत्यमी भूपा एकारामाश्च वृष्णयः ॥ मायाजविनकाच्छन्नमात्मानं कालमीश्वरम् ॥२३॥ यथा शयानः पुरुष आत्मानं गुणतस्वदक् ॥ नाममात्रें-द्रियाभातं न वेद रहितं परम् ॥ २४ ॥ एवं त्वा नाममात्रेषु विषयेष्विद्रियेहया ॥ मायया विश्रमिचतो न वेद स्मृत्युपस्चात् ॥ २५ ॥ तस्याद्य ते दहशिमां विमयो वमर्षतीर्थास्पदं हृदि कृतं सुविपकयोगैः ॥ उत्सिक्तभक्त्युपहताशयजीवकोशा आपुर्भवद्गतिमथो उनुगृहाण भक्तान् ॥ २६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्यनुज्ञाप्य दाशाई धृतराष्ट्रं युधिष्टरम् ॥ राजर्षे स्वाश्रमान्गंतुं मुनयो दिधरे मनः ॥ २७ ॥ तद्वीच्य तानुपत्रज्य वसुदेवो महायशाः ॥ प्रणम्य चोपसंगृह्य बभाषेदं सुयंत्रितः ॥ २८ ॥ वसुदेव उवाच ॥ नमो वः सर्वदेवेभ्य ऋषयः श्रोतुमईथ ॥ कर्मणा कर्मनिर्हारो यथा स्यात्रस्त-दच्यताम् ॥ २९ ॥ श्रीनारद उवाच ॥ नातिचित्रमिदं विषा वसुदेवो बुभुत्सया ॥ कृष्णं मत्वार्श्यकं यन्नः पृच्छति श्रेय आत्मनः ॥ ३० ॥ सन्नि-कर्षोऽत्र मर्त्यानामनादरणकारणम् ॥ गांगं हित्वा यथाऽन्यांभस्तत्रत्यो याति शुद्धये ॥ ३१ ॥ यस्यानुभूतिः कालेन लयोत्पत्त्यादिनाऽस्य वे ॥ स्वतो अन्यस्माच गुणतो न कतश्चन रिष्यति ॥ ३२ ॥ तं क्लेशकर्परिपाकगुणप्रवाहैरव्याहतानुभवमीश्वरमद्वितीयम् ॥ प्राणादिभिः स्वविभवैरुप-गृढमन्यो मन्येत सूर्यमिव मेघिहिमोपरागैः ॥ ३३ ॥ अथोचुर्मुनयो राजन्नाभाष्यानकदुंदुभिष् ॥ सर्वेषां शृण्वतां राज्ञां तथैवाच्युतरामयोः ॥३४॥ उपसंगृह्य चरकी पाकिम्यां धत्वा । बभापे इदमिति संधिराषः ॥ २६-२८ ॥ सर्वे देवा येषु तेभ्यः । यावतीर्वे देवतास्ताः सर्वा वेदविदि ब्राह्मणे वसंतीति श्रतेः । येन कमणा यथा कृतेन वा कर्मणा निर्हारो निरासो भवति तदुच्यताम् ॥२९॥ श्रीकृष्णं हित्वाऽस्मान्युच्छतीति विस्मितान्प्रत्याह । नातीति । युश्रुत्सया बौद्धिमच्छया ॥३०॥ तत्रत्यो गङ्गातीरवासी ॥३१॥ श्रीकृष्णेऽ-र्भकत्वमानोऽविद्याविज्मित इत्याह । यस्येति द्वाभ्याम् । अनुभृतिर्ज्ञानं कुतिश्चदिप न रिष्यति न नश्यति । तदेवाह । कालेन ककटिकाफलवत् । अस्य विश्वस्य लयोत्पत्पादिनाऽपि । स्वतश्च विद्युदादिवत् । अन्यस्माच मुद्गरादेर्घटादिवत् । गुणतो रूपाद्यंतरोत्पचोः पूर्वरूपादिना देहादिवत् ॥३२॥ तमेव जुतश्चिदप्यन्याहतानुभवमत एवेश्वरम् । किंच अद्वितीयं कृष्णमन्यः प्राकृत उप-ग्दमाच्छन मनुष्यं मन्येत । कैः । बलेशकर्मादिभिः । तत्राबलेशरागादयश्च तत्पृर्वकाणि कर्माणि च तत्परिपाके सुखदुःखे च सन्वादीनां गुणानां पुनः प्रवाहश्चतैः प्राणादिभिश्च स्वैविभवः स्वकार्यः ।

कृतार्था इत्याहः । अद्येति पद्धिः । सतां गत्या संगम्य संगं प्राप्य । यद्यस्माप्तं श्रेयसां परोऽविधः ॥ २१॥२२ ॥ एकस्मिन्नोत्र स्थाने आरामो येषां तेऽपि । कालं सष्ट्यादिकारणम् । ईश्वरं

श्रीधरी

अत्र दृष्टांतः । मेघहिमोपरागैरश्रतुपारराहुभिः स्वविभवैः सूर्यमिवेति ॥३२॥३४॥३५॥ चित्तस्योपशम उपशमहेतुः । योगो मोक्षोपायश्च । शनैरात्मनुद्मावहतीति तथा सुगमः प्रवृत्त्याश्रय-त्वात् । धर्मश्रावञ्यकः । अन्यथा विहिताकरणेन मालिन्यप्रसङ्गात् ॥३६॥ नतु न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुरित्यादिना त्यागस्यैव विहित्वात्कथं कर्म मोक्षोपाय इत्या-शंक्यादावेव त्यागस्याशक्यत्वादित्याशयेनाहुः । अयमिति सार्धचतुर्भिः । स्वस्त्ययनः स्वस्ति चेमभीयतेऽनेनेति तथा । श्रद्धया निष्कामतया शुक्लेन शुद्धेनाप्तेन विचेन पुरुष ईश्वर इज्येतेति यदेष पंथाः ॥३७॥ स्वस्त्ययनमाहुः । वित्तेषणामिति । वित्तफलभृतैर्यज्ञैद्निश्च वित्तेषणां विस्रजेत् । गृहेर्गृहोचितैभोगदिरसुतैषणां विस्रजेत् । तदनुभवेनैव तदौतसुक्यनिवृत्तेः । देहे सृते अत्मनः स्वर्गादिलोकैपणां कालेन क्षयानुसंघानेन विस्रजेत् । देव हे वसुदेव । यद्वा । देवकालेन देवानामपि मृत्युहेतुभूतेनेत्यर्थः । अत्राचारं प्रमाणयति । ग्राम इति ॥३८॥ किंच ऋणैरिति । कर्मणा कर्मनिर्हार एष साधु निरूपितः ॥ यञ्छुद्धया यजेद्विष्णुं सर्वयज्ञेश्वरं मखैः ॥ ३५ ॥ चित्तस्योपशमो अयं वैकविभिः शास्त्रचन्नुषा ॥ दर्शितः सुगमो योगो धर्मश्चात्ममुदावहः ॥३६॥ अयं स्वस्तययनः पंथा द्विजातेर्गृहमेधिनः ॥ यञ्बद्धयाऽऽप्तवित्तेन शुक्लेनेज्येत पूरुषः ॥ ३७ ॥ वित्तेषणां यज्ञदानैर्गृ हैर्दारसुतेषणाम् ॥ आत्मलोकैषणां देव कालेन विसृजेदुबुधः ॥ श्रामे त्यक्तेषणाः सर्वे ययुर्धीरास्तपोवनम् ॥ ३८ ॥ ऋणैस्त्रिभिर्द्धिजो जातो देवर्षिपितृणा प्रभो ॥ यज्ञाध्ययनपुत्रेस्तान्यनिस्तीर्य त्यजन्पतेत् ॥ ३९ ॥ त्वं त्वद्य मुक्तो द्वाभ्यां वै ऋषिपित्रोर्महामते ॥ यज्ञैदेवर्णमुनमुच्य निर्ऋणोऽशरणो भव ॥ ४० ॥ वसुदेव भवान्ननं भक्त्या परमया हरिम् ॥ जगतामीश्वरं प्रार्चः स यद्वां पुत्रतां गतः ॥४१॥ श्रीशक उवाच ॥ इति तद्वचनं श्रत्वा वसुदेवो महामनाः ॥ तानुषीनुत्विजो वत्रे मुर्ध्नाऽऽनम्य प्रसाद्य च ॥ ४२ ॥ त एनमृषयो राजन्वृता धर्मेण धार्मिक ॥ तस्मिन्नया-जयन्त्रेत्रे मखैरुत्तमकल्पकैः ॥४३॥ तद्दीचार्यां प्रवृत्तायां वृष्णयः पुष्करस्रजः ॥ स्नाताः सुवाससो राजत्राजानः सुष्टुलंकृताः ॥ ४४ ॥ तन्महिष्यश्र मुदिता निष्ककंट्यः सुवाससः ॥ दीक्षाशालामुपाजग्मुरालिप्ता वस्तुपाणयः ॥ ४५ ॥ नेदुर्मृदंगपट्हशंखभेर्यानकादयः ॥ ननृतुर्नटनर्तक्यस्तुष्दुवुः सृतमागधाः॥ जगुः सुकंट्यो गंधर्व्यः सङ्गीतं सहभर्तृकाः ॥ ४६ ॥ तमभ्यपित्रनिविधवदक्तमभ्यक्तमृत्विजः ॥ पत्नीभिरष्टादशभिः सोमराजिमवोड्डिभिः ॥ ४७॥ ताभिर्दुकूळवळयैर्हारनू पुरकुंडलैः ॥ स्वलंकृताभिर्विवभौ दीक्षितोऽजिनसंवृतः ॥ ४८॥ तस्यर्त्विजो महाराज रत्नकौशेयवाससः ॥ ससदस्या विरेजुस्ते यथा वृत्रहणो अध्यरे ॥ ४९ ॥ तदा रामश्र कृष्णश्र स्वैः स्वैर्वधुभिरन्वितौ ॥ रेजतुः स्वसुतैर्दारेजीवेशौ स्वविभूतिभिः ॥ ५० ॥ तथा च श्रतिः। जायमानो वै ब्राह्मणिस्त्रिभिऋ णैर्वा जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिम्यो यज्ञेन देवेम्यः प्रजया पितृम्य इत्यादि । तान्यनिस्तीर्य तेषामृणान्यनपाकृत्य । तथा च मनुः। ऋणानि त्रीण्यपा-कृत्य मनो मोचे निवेशयेत् ॥ अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो ब्रजत्यघ इति ॥३९॥ निऋणो निर्धुक्तऋणः । अशरणो भव गृहात्प्रवज ॥४०॥ किंच अविशुद्धचित्तानामयं क्रमस्त्वं तु कृतार्थ एवेत्याहुः वसुदेवेति । भवान्तनं निश्चितं परमया प्रेमरुक्षणया भक्त्या हरिम् । प्राचींऽर्चितवान् । यद्यस्मात् । वां युवयोः ॥४१-४४॥ आलिप्ताः कुंकुमादिभिः । वस्तुपाणयो गृहीताईणहस्ताः ॥४५॥४६॥ अक्तं नेत्रयोरंजनेन । अभ्यक्तं सर्वांगेषु नवनीतेन ॥४७॥ तामिः पत्नीभिः सहितो दीक्षितो विरेजे ॥४८॥४९॥ जीवेशौ सर्वजीवानामीशौ ॥५०॥ अनुयझं प्रतियझम् । आम्ना-

तसर्वाङ्गाः प्राकृता ज्योतिष्टोमदर्शपूर्णमासादयस्तेम्यश्रोदनालिंगादिभिरतिदेशप्राप्तांगा वैकृताः सौरसत्रादयस्तैः सर्वैः । द्रव्यं पुरोडाशादि ज्ञानं मंत्रः क्रिया कर्म तेपामीश्वरम् ॥५१॥५२॥ सस्तुः स्नानं चकः ॥५३॥ आश्वम्यः शुनोऽभिव्याप्य । अन्नेन पूजयद्पूजयत्॥ ५४ ॥ वंध्वादिचारणांतान्पारिवर्हेण प्रतिदानेन चापूजयत् । ते च सर्वे प्रययुः ॥५५॥५६॥ प्रयाणे केपांचिद्विशेष-माह । भृतराष्ट्र इति द्वाम्याम् । अनुजो विदुरः पार्था युधिष्ठिरमीमार्जुनाः । यमौ नकुलसहदेवी ॥५७॥ सौहदेनाक्किन्नानि चैतांसि येषां ते ॥५८॥५९॥ मनोरथो यज्ञविषयस्तमेव महाणवम् ईजेऽनुयज्ञं विधिना अमिहोत्रादिलक्षणैः ॥ पाकृतेवैकृतैर्यज्ञौद्रव्यज्ञानिकयेश्वरम् ॥ ५१ ॥ अथित्वरम्योऽददात्काले यथाम्नातं सदिक्षणाः ॥ स्वलं-कृतेभ्यो विष्रेभ्यो गोभूकन्या महाधनाः ॥ ५२ ॥ पत्नीसंयाजावभृथ्यैश्चरित्वा ते महर्षयः ॥ सस्तू रामहदे विष्रा यजमानपुरःसराः ॥५३॥ स्नातो-ऽलङ्कारवासांसि वंदिभ्योऽदात्तथा स्त्रियः ॥ ततः स्वलंकृतो वर्णानाश्वभ्योऽन्नेन पूजयत् ॥५८॥ वन्धृन्सदारान्ससुतान्पारिवर्हेण भूयसा ॥ विदर्भको-सलकुरूनकाशिकेकयसृञ्जयान् ॥ ५५ ॥ सदस्यर्त्विक्सुरगणान्नुभूतिपतृचारणान् ॥ श्रीनिकेतमनुज्ञाप्य शंसंतः प्रययुः ऋतुम् ॥ ५६ ॥ धृतराष्ट्रो-उनुजः पार्था भीष्मो द्रोणः पृथा यमौ ॥ नारदो भगवान् व्यासः सुहृत्सम्बन्धिवांधवाः ॥५७॥ वन्धूपरिष्वज्य यदूनसोहदाऽऽक्किन्नचेतसः ॥ ययुविरह-कुच्छ्रेण स्वदेशाँश्रापरे जनाः ॥५८॥ नंदस्तु सह गोपालैर्बृहत्या पूजयाऽर्चितः ॥ कृष्णरामोग्रसेनाद्यैन्यवात्सीद्वन्ध्वत्सलः ॥५९॥ वसुदेवोऽञ्चमोत्तीर्य मनोरथमहार्णवम् ॥ सुहृद्वृतः प्रीतमना नंदमाह करे स्पृशन् ॥६०॥ वसुदेव उवाच ॥ भ्रातरीशकृतः पाशो नृणां यः स्नेहसंज्ञितः ॥ तं दुस्तय-जमहं मन्ये शूराणामिप योगिनाम् ॥ ६१ ॥ अस्मास्वप्रतिकल्पेयं यत्क्रताज्ञेषु सत्तमैः ॥ मैत्र्यर्पिताऽफला वाऽपि न निवर्तेत किहिचित् ॥ ६२ ॥ प्रागकल्पाच कुशलं भातर्वो नाचराम हि ॥ अधुना श्रीमदांधाक्षा न पश्यामः पुरः सतः ॥६३॥ मा राज्यश्रीरभूत्पुंसः श्रेयस्कामस्य मानद ॥ स्वज-नानुत बन्धून्वा न पश्यति यया उन्धहक्त् ॥६४॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं सौहदशैथिल्यचित्त आनकदुंदुभिः ॥ रुरोद तत्कृतां मैत्रीं स्मरन्नश्रविलोचनः ॥ ६५ ॥ नन्दस्तु सख्युः प्रियक्रत्प्रेम्णा गोविंद्रामयोः ॥ अद्य श्व इति मासाँस्त्रीन्यदुभिर्मानितोऽवसत् ॥६६॥ ततः कामैः पूर्यमाणः सत्रजः सह-बांधवः ॥ परार्ध्याभरणक्षौमनाना अनर्ध्यपरिच्छदैः ॥ ६७ ॥ वसुदेवोग्रसेनाभ्यां कृष्णोद्धववलादिभिः ॥ दत्तमादाय पारिवर्हं योपितो यद्धभिर्यगौ ॥ ६८ ॥ नंदो गोपाश्च गोप्यश्च गोविंदचरणां छुजे ॥ मनः चित्रं पुनर्हर्तुमनीशा मथुरां ययुः ॥ ६९ ॥ वन्धुषु प्रतियातेषु वृष्णयः कृष्णदेवताः ॥ ॥६०॥ शुराणां वलेन योगिनां ज्ञानेनापीत्यर्थः ॥६१॥ तत्कुतस्तत्राह । अस्मास्थिति । कृताज्ञेषु कृतसुपकारमजानत्सु सत्तर्मेश्विद्धरप्रतिकल्पा अनुपमा मैत्रीयमापेता अफलाऽपि प्रत्यपकारशून्यापि कहिँचिद्यद्यस्मान्न निवर्तेत । तस्मादीश्वरकृतः पाशोऽयं अवतामिति गभ्यत इत्यर्थः ॥ ६२ ॥ अफलत्वमेवाह । प्रागिति । हे भूतः ! अकल्पाद्सामर्थ्योद्धः कुशलं प्रियं न द्याचराम न कृतवंतो वयम् । श्रीमदेनांधांन्यक्षीणि येषां ते ॥ ६३ ॥ राज्यश्रीर्माभृत् । छांदसोऽङागमः ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ अद्य श्र इति । प्रातिनंगमेऽद्यैवापराह्वे गम्यतामित्यपराह्वं निर्गमे श्रो गम्यतामिति

श्रीधरी

77 - 413

पुनःपुनरेवं मानितः ॥६६॥६७॥ यापितो महासैन्येन प्रस्थापितः ॥६८॥६९॥७०॥ यदुदेवस्य वसुदेवस्य महोत्सवं यज्ञादिलक्षणं सुहत्संदर्शनादिकं चेति ॥७१॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्ये उत्तराधें टीकायां चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥८४॥ पंचाशीतितमे रामकृष्णौ संप्रार्थितौ सुतौ ॥ पित्रे ज्ञानमथो मात्रे मृतान्पुत्रानयच्छताम् ॥१॥ नंदियत्वा कुरुचेत्रयात्रायां सुहदो बहुन् ॥ तत्वज्ञानं ततः पित्रोरादिशनमृतस्तुभिः ॥२॥१॥ धाम प्रभावस्तत्स्चकम् । जातविश्रंभ उत्पन्नविश्वासः । परिभाष्य संवोध्य ॥२॥ अस्य विश्वस्य यत्साक्षात्स्वरूपमृतं कारणं प्रधानपुरुपौ नाम परौ तथोरपि कारणत्वेनेश्वरौ च साचाद्वां युवामिति जाने ॥३॥ नन्वदं विश्वमनेकैः कारकेर्जायमानं कुतः प्रधानपुरुपात्मकं कुतस्तरामावयोस्तत्कारणत्वेनेश्वरत्वं तत्राह । यत्रेति । यत्राधिकरणे। येन कर्त्रो करणेन च । यतः अपादानात् । यस्य संवंधेन । पष्टवर्धस्याकारकत्वेऽपि निमित्ततोक्ता । यस्मै संप्रदानाय । यद्यदिति प्रयोज्यकर्त्वकर्मकारके दिश्ते। नत्तु तयोनिस्ति भेदः । यथोक्तम् । करोति क्रियमाणेन न किश्वत्कर्मणा विना ॥ भवत्यर्थस्य कर्ता च करोतेः कर्म जायते ॥ तथा। करोत्यर्थस्य यः कर्ता भवितः । यथोत्त यदित च क्रियाविशेषणभृतानामन्येषां चाव्ययानामर्थाः । स्यादिति क्रियापदार्थोन्विविश्वरा । दश्यते चावस्थाभेदः । तंष्ठलानोदनं पचिति मृदं घटं करोतीति तदेवं सप्तविभक्त्यर्था दिश्तिषाः । यथेति यदेति च क्रियाविशेषणभृतानामन्येषां चाव्ययानामर्थाः । स्यादिति क्रियापदार्थोन्त

वीच्य प्रावृष्मासन्नां ययुर्द्वारवतीं पुनः ॥ ७० ॥ जनेभ्यः कथयांचकुर्यदुदेवमहोत्सवम् ॥ यदाऽऽसीत्तीर्थयात्रायां सुहृत्संदर्शनादिकम् ॥७१॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंथे उत्तराधें तीर्थयात्रानुवर्णनं नाम चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥८८॥ श्रीवादरायणिरुवाच ॥ अथकदात्मजौ प्राप्तौ कृतपादाभिवंदनौ ॥ वसुदेवोऽभिनंद्याह प्रीत्या संकर्षणाच्युतौ ॥ १ ॥ मुनीनां स वदः श्रुत्वा पुत्रयोधीमसूचकम् ॥ तद्वीर्येर्जातविश्रंभः परिभाष्याभ्यभाषत ॥२॥ कृष्ण कृष्ण महायोगिनसंकर्षण सनातन ॥ जाने वामस्य यत्साक्षात्रधानपुरुषौ परौ ॥ ३ ॥ यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद्यद्यथा यदा ॥ स्यादिदं भगवानसाचात्रधानपुरुषेश्वरः ॥ ४ ॥ एतन्नानाविधं विश्वमात्मसृष्टमधीक्षज ॥ आत्मनाऽनुप्रविश्यात्मन्त्राणो जीवो विभव्यंजः ॥५॥ प्राणादीनां विश्वसृजां शक्तयो याः परस्य ताः ॥ पारतंत्र्याद्वसाहश्याद्वयोश्रेष्टेव चेष्टताम् ॥६॥ कांतिस्तेजः प्रभा सत्ता चंद्राग्न्यर्कर्चविद्य-

मेषां चेष्टिव न तु शक्तिः । यथा वायोः शक्त्या तृणादीनां चलनम् । यथा वा पुरुषस्य शक्त्या शराणां वेग इति॥६॥ पारतंत्र्यमेव प्रपंचयित । कांतिरिति पंचिमः । चंद्रस्य कांतिः । अपनेस्तेनः । अर्कस्य प्रमा । ऋक्षिवयुतां सत्ता स्फरणमात्रेण सन्तम् । अर्थतो वस्तुतो मवान् । तथा च श्रुतिः । न तत्र स्यों भाति न चंद्रतारकं नेमा विद्युतो भांति कृतोऽयमिनः ॥ तमेव मांतमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभातीति । स्मृतिश्व । यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् ॥ यचन्द्रमसि यचाग्नौ तत्तेजो विद्वि मामकमिति । भूमेर्यूतिः प्राणिनामाघारत्वेन वर्तनंगंधश्व भवान् । तवैव शक्तिरत्यर्थः ॥७॥ किंच हे देव ! अपां तर्पणं तृप्तिजनकत्वं प्राणनं जीवनहेतुत्वं ता आपश्च तासां रसश्च त्वमेव । किंच वायोरोजः सहआदि तवैव शक्तिः ॥८॥ दिशासुपाधिकृताकाशप्रदेशाना-मवकाशो दिशश्व त्वम् । खं सामान्याकाशस्तदाश्रयः स्कोटश्च शब्दतन्मात्रं परावस्था वागित्यर्थः । नादः पत्र्यंती औंकारो मध्यमा वर्णश्चाकृतीनां पृथकरणमिष्ठानं यस्मात्तत्वदम् । वर्णपदाधात्मिका वैखरी च त्वमित्यर्थः ॥९॥ इंद्रियाणामिद्रियं विषयप्रकाशनशक्तिदेवाद्वदेदियाधिष्ठातारस्तदत्तुग्रहस्तेपामिधिष्ठानशक्तिद्व विकल्पयन्त इति विकलपा देवास्तेषां कारणं निर्वा कारणं भूतादिस्तामसोऽहंकारस्त्वमित इन्द्रियाणां कारणं तेजसो राजसोऽहंकारस्त्वम् । विधमिधिदैवाध्यातमाधिभूतमेदेन विकलपयन्त इति विकलपा देवास्तेषां कारणं

ताम् ॥ यत्स्थिर्यं भूभृतां भूभेर्म् तिर्गंधोऽर्थतो भवान् ॥७॥ तर्पणं प्राणनमपां देवत्वं ताश्च तद्रसः ॥ ओजः सहो वलं नेष्टा गितर्वायोस्तवेश्वर ॥ ८ ॥ दिशां त्वमवकाशोऽिस दिशः खं स्फोट आश्रयः ॥ नादो वर्णस्त्वमोंकार आकृतीनां पृथक्कृतिः ॥९॥ इन्द्रियं त्विद्रियाणां त्वं देवाश्च तद्रुग्रहः ॥ अववोधो भवान्चुद्धेर्जीवस्यानुस्मृतिः सती ॥१०॥ भूतानामिस भूतादिरिद्रियाणां च तैजसः ॥ वैकारिको विकल्पानां प्रधानमनुशायिनाम् ॥११॥ नश्वरेष्वह भावेषु तदिस त्वमनश्वरम् ॥ यथा द्रव्यविकारेषु द्रव्यमात्रं निरूपितम् ॥ १२ ॥ सत्त्वं रजस्तम इति ग्रुणास्तद्वृत्तयश्च याः ॥ त्वय्यद्वा महाणि परे किष्पता योगमायया ॥ १३ ॥ तस्मान्न संत्यमी भावा यिहं त्विय विकल्पिताः ॥ त्वं चामीषु विकारेषु ह्यन्यदाऽज्यावहारिकः ॥१४॥ ग्रुणप्रवाह एतिस्मन्नबुधास्त्विखलात्मनः ॥ गितं सूक्मामवोधेन संसरतीह कर्मभिः ॥ १५ ॥ यदन्त्रया नृतां प्राप्य सुकल्पामिह दुर्लभाम् ॥ स्वार्थे प्रमत्तस्य वयो गतं त्वन्माययेश्वर ॥१६॥ असावहं ममैवैते देहे चास्यान्वयादिषु ॥ स्नेहपाशैर्निवश्चाति भवान्सर्विमदं जगत ॥ १७ ॥ युवां न नः

वैकारिकः सान्तिकोऽहंकारश्च त्वम्। अनुशायिनां जीवानां संसारकारणं प्रधानं त्वम् ॥११॥ अपि च। नश्चरेषु नाशशीलैज्विहैतेषु भावेषु यदनश्वरमवशिष्यमाणं रूपं तन्त्वमसि। द्रव्यविकारेषु मृत्सु-वर्णादिकार्येषु घटकुंडलादिषु च द्रव्यमात्रं मृत्सुवर्णादिमात्रमनश्चरं यथा तहत् ॥१२॥ ननु त्रिगुणात्मककार्यरूपोऽपि त्विमित्युक्तत्वात्कथमनश्चरत्वं तत्राह । सन्वमिति । तद्वत्त्यस्तत्परिणामाश्च महदादयः । अद्धा साक्षान्त्विप परे ब्रह्मणि किन्पताः ॥१३॥ तस्मात्र संतीति । नन्त्रसतां कथं प्रतीतिरत आह । यहीति । यद्धा । विकन्पितास्तदैव प्रतीतिमात्रेण त्विप सन्ति तवं चामीषु तदैव कारणात्याऽनुगतः । अन्यदा त्वव्यावहारिको विकन्पकस्त्वमेवावशिष्यस इत्यर्थः ॥१४॥ एवंह्रपत्वादज्ञानिवन्धनश्च संसार इत्याह । गुणप्रवाह इति । सूच्मां निष्प्रपंचां गतिमबुधा अविद्धाः। अबुद्ववेति वा पाठः । अतोऽवोधेन देहाभिमानेन कृतैः कर्मभिः संसरंतीति ॥१५॥ एवं तयोस्तन्त्वं निह्नष्य तद्याष्ट्या शोचिति यद्यन्त्रयेति । नृतां मनुष्यताम् । सुकन्पां पहतरेद्रियाम् ॥१६॥ अद्दो ! किमिति प्रमत्तोऽसि त्वया बहुभिः पाशैर्तिवद्धत्वादित्याह । असावहिमति । देहे अस्य देहस्यान्वयादिषु पुत्रादिषु च ममैवैत इति ॥ १७ ॥ अहो ! त्वत्युत्रयोरावयोः किमिद-

श्रीधरी

39064

मारोप्यते अत आह । युवामिति । भूभारक्षत्रक्षपणार्थमवतीणौं तथा ह निश्चितमात्थ कथयि ॥१८॥ तत्तस्मादरणं शरणमापन्नानां संसृतिभयमपहंतीति तथा तत् । ननु त्वमितसुखी वृथा कि निविचसेऽत आह । एतावतेति । इन्द्रियलालसेनेन्द्रियार्थनुष्णया । यद्येनेद्रियलालसेन मत्ये शरीरे आत्महगात्मबुद्धिरहं त्विय च परे परमेश्वरेऽपत्यबुद्धिरिम तैनालमलं पर्याप्तिमिति ॥१९॥ ननु कृत एतदहं परमेश्वर इति तत्राह । स्तीगृहे इति । नौ आवयोः । अनुयुगं प्रतियुगम् । यदा सुतपाः पृक्षिरिति युग्मम् । यदा कत्र्यपो दितिश्रेति युग्मम् । अधुना वसुदेवो देवकीति युग्मम् । एवं हि प्रतियुग्ममज एवाहं संजज्ञेऽवतीर्ण इति भगवान्नूनं जगाद । नन्वन्योऽसौ चतुर्भुजो देव इति तत्राह । नानातन्नूरिति । गगनवदसंग एव त्वम्।भूमनः सर्वगतस्य विभृतिरूपां मायां को वेदेति ॥ २० ॥ २१ ॥ उपमन्महे उपमन्यामहे । सम्रह्दिश्य विषयीकृत्य । तत्त्वग्रामस्तत्त्वसमूहः । उदाहृतः सम्यङ्निरूपितः ॥२२॥ इमामेव दृष्टि सर्वत्र विधत्स्वेत्याह । अहिनिति । एवं विसृत्यान

सुतौ साचात्रधानपुरुषेश्वरौ ॥ भूभारक्षत्रक्षपण अवतीणों तथात्य ह ॥ १८ ॥ तत्ते गतोऽस्यरणमद्य पदारविंदमापत्रसंसृतिभयापहमार्तवंधो ॥ एतावताऽल्मलमिंद्रियलालसेन मर्त्यात्महस्त्विय परे यदपत्यबुद्धिः ॥ १९ ॥ सृतीगृहे ननु जगाद भवानजो नौ संजज्ञ इत्यनुयुगं निजधर्मगुप्त्ये ॥ नानातन्त्रग्गनविद्धदधज्ञहासि को वेह भूम्न उरुगायविभृतिमायाम् ॥ २० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ आकर्ण्येत्थं पितुर्वाक्यं भगवान्सात्वतर्षभः ॥ प्रत्याह प्रश्रयानम्नः प्रहसन् श्रवण्या गिरा ॥ २१ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ वचो वः समवेतार्थं तात्तेतदुपमन्महे ॥ यन्नः पुत्रान्समुद्दिश्य तत्त्वप्राम उदाहतः ॥ २२ ॥ अहं यूयमसावार्य इमे च द्वारकोकसः ॥ सर्वेऽप्येवं यदुश्रेष्ठ विमृश्याः सचराचरम् ॥ २३।॥ आत्मा ह्येकः स्वयंज्योतिर्नित्योऽन्यो निर्गुणो गुणेः ॥ आत्ममृष्टेस्तत्कृतेषु भृतेषु बहुधेयते ॥ २४ ॥ खं वायुज्योतिरापो भूस्तत्कृतेषु यथाशयम् ॥ आविस्तरोऽल्पभूयेंको नानात्वं यात्यसाविष् ॥ २५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं भगवता राजन्वसुदेव उदाहतः ॥ श्रुत्वा विनष्टनानाधीस्तूष्णीं प्रीतमना अभूत् ॥ २६ ॥ अथ तत्र कुरुश्रेष्ठ देवकी सर्वदेवता ॥ श्रुत्वाऽऽनीतं गुरोः पुत्रमात्मजाभ्यां सुविस्मिता ॥२०॥ कृष्णरामौ समाश्राव्य पुत्रान्कंसिविहिंसितान् ॥ स्मरंती कृपणं पाह वैक्कव्यादश्रुलोचना ॥ २८ ॥ देवक्युवाच ॥ राम रामाप्रमेयात्मन्कृष्ण योगेश्वरेश्वर ॥ वेदाहं वा विश्वसृजामीश्वरावादिपूरुषौ ॥ २९ ॥ कालविष्वस्तत्त्वानां राज्ञामुञ्लास्रवर्तिनाम् ॥ भूमेर्भारायमाणानामवतीर्णो किलाद्य मे ॥ ३० ॥ यस्यांशांशभागेन विश्वोत्पत्तिल्योदयाः ॥

श्रक्षत्वेनैवान्वेषणीयाः । कि सचराचरं जगदपि ॥ २३ ॥ ननु नानाविकारवतां कृतो श्रक्षत्वमिति चेत्र । श्रक्षण एवोपाधिधर्मेर्वेहुधा प्रतीतेरिति सदृष्टांतमाह द्वास्याम् । आत्मा हीति । यथा खादिभृतानि तत्कृतेषु घटादिष्वाविस्तिरोभावादि यांत्येवमसावात्माऽप्यात्मसृष्टिर्गुणैः कृत्वा तत्कृतेषु देहेषु बहुधा ईयते । पुनश्र यथाशयं यथोपाध्याविभीवितरोभावादिरूपेण प्रतीयते न वस्तुतः। कृतः । एको बहुधा स्वयंच्योतिर्धेश्चयत्वेन नित्योऽनित्यत्वेनानन्योन्यत्वेन निर्गुणः सगुणत्वेनेत्यादि बहुधात्वं प्रपंचनीयम् ॥ २४ ॥ २६ ॥ सुविस्मिता सती ॥ २७ ॥ समाश्राव्य संबोध्य ॥ २८ ॥ २९ ॥ भूमेर्भारायमाणानां राज्ञामर्थे तेषां निधनार्थं मे मयि किलावतीणौं ॥३०॥ हे अञ्च ! यस्यांशः पुरुषस्तस्यांशो माया तस्या अंशा गुणास्तेषां भागेन परमाणुमात्रलेशेन विश्वोन

रपस्यादयो भवंति । तं स्वा त्वां गित शरणं गताऽस्मि ॥३१॥ आनिन्यथुरानीतवंतौ । पितृस्थानाद्यमसदनात् ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ दैत्यराड् विलः । कथंभूतौ । विश्वस्यात्मभूतं दैवम् । सान्वयः सपरिवारः ॥३५॥ सहंदः सपरिजनः । कथंभूतौ । पादावर्वानज्य यदंशु ययोरवनेजनोदकमात्रक्ष त्रह्माणमिन्वयाच्य जगत्युनत्पवित्रयद्वर्तते तौ ॥३६॥३७॥ इंद्रसेनो बिलः । प्रेमार्द्रया धिया । विश्वद्वारयन् ॥३८॥ अनंताय शेषाय । बृहते फणैकदेशे विश्वधारणाद्श्वहत्तस्मै कृष्णाय सदानंद्द्वपाय च । वेधसे जगद्विधात्रे । सांख्ययोगवितानायेत्याद्पद्त्रयमंक्यविवश्वया ॥३९॥ योगेश्वराणामपि दुदशौ युवामस्माभिर्द्दशतिकातिचित्रमित्याह । दर्शनमिति । दुष्प्रापमित युष्मत्क्रपया केषाचिददुर्लमं सुलभमित मवति तदाह । रजस्तमःस्वभावानामिति । नो दर्शनं प्राप्तो

भवंति किल विश्वासँस्तं त्वाऽद्याहं गतिं गता ॥ ३१ ॥ विरान्यत्युतादाने गुरुणा किल चोदितो ॥ आनिन्यथुः पितृस्थानाहुर्वे गुरुदिच्चणाम् ॥ ३२ ॥ तथा मे कुरुतं कामं युवां योगेश्वरेश्वरो ॥ भोजराजहतान्युत्रान्कामये द्रष्टुमाहतान् ॥ ३३ ॥ ऋषिरुवाच ॥ एवं संचोदितो मात्रा रामः ऋष्णश्च भारत ॥ सुतलं संविविशतुर्योगमायामुपाश्रितो ॥ ३४ ॥ तस्मिन्प्रविष्टानुपल्भ्य देत्यराद्विश्वासदेवं सुतरां तथाऽःत्मनः ॥ तद्दर्शनाह्यराख्यः सद्यः समुःथाय ननाम सान्वयः ॥ ३५ ॥ तयोः समानीय वरासनं मुदा निविष्टयोस्तत्र महात्मनोस्तयोः ॥ दथार पादावन्विन्य तज्जलं सवृन्द आव्रह्य पुनद्यदंवु ह ॥३६॥ समर्ह्यामास स तो विभूतिभिर्महार्हवस्नाभरणानुलेपनः ॥ तांवृल्दीपामृतभचणादिभिः स्वगोत्र-विचात्मसमर्पणेन च ॥ ३७ ॥ स इन्द्रसेनो भगवत्पदांवुजं विश्वन्यहुः प्रेमविभित्रया थिया ॥ ववाच हानंदजलाकुलेशणः प्रहृष्टरोमा नृप गद्भदाक्षरम् ॥ ३८ ॥ बल्किवाच ॥ नमोऽनंताय वृहते नमः ऋष्णाय वेथसे ॥ सांख्ययोगवितानाय ब्रह्मणे परमात्मने ॥ ३९ ॥ दर्शनं वां हि भूतानां दुष्पापं चाप्यदुर्लभम् ॥ रजस्तमःस्वभावानां यन्नः प्राप्तो यटन्त्रया ॥ ४० ॥ दैत्यदानवगंथर्वाः सिद्धविद्याप्रचारणाः ॥ यक्षरकःपिशाचाश्च भूतप्रमथना-यकाः ॥ ४१ ॥ विद्यद्धसत्त्वधाम्नयद्धा त्विय शास्त्रशरीरिणि ॥ नित्यं निवद्धवैरास्ते वयं चान्ये च ताहशाः ॥४२॥ केवनोद्धद्धवैरेण भक्त्या केवनकामतः ॥ न तथा सत्त्वसंरव्धाः सिन्निकृष्ययुष्टमत्यादारिवेदिधिपणान्यग्रहांधकृपात् ॥ निष्कम्य विश्वशरणांध्युपल्डधवृत्तिः शांतो यथेक उत सर्वन्यम् ॥ ४४ ॥ त्वः प्रसिद निरपेक्षविद्यग्ययुष्टमत्यादारिवेदिधिपणान्यग्रहांधकृपात् ॥ निष्वश्चरत्य विश्वशरणांध्युपल्डधवृत्तिः शांतो यथेक उत सर्वन

॥४०॥ अहो ! विद्विषो वयं सान्विकमक्तेभ्योऽपि सभाग्या इत्याह । दैत्येत्यादि त्रिभिः ॥४१॥४२॥ उद्घद्वंरेण या मितस्तया केचनेति चैद्याद्यः । कामतो भक्त्या गोप्याद्यो यथा सित्रकृष्टास्त्वदात्मनां प्राप्ताः । तथा च सन्वसंरव्धाः सन्वाविष्टा अपि सुराद्यो न सिन्नकृष्टा इति ॥४३॥ नतु सान्विकश्योऽपि राजसाद्यः सिन्नकृष्टा इति चित्रं तदाह । इदिमत्थिमिति । इदिमिति
स्वरूपतः इत्थमिति विशेषतश्च ॥४४॥ तं देव यद्यपि वैरमावेन त्वत्प्राप्तिभवेष्ठच्याऽपि मां सान्विकं सुविति प्रार्थयते । तदिति । तत्तथा न प्रसीद्। यथा निरपेक्षराप्तकामैरपि विमृग्यं युष्मत्पादारविदं तदेव थिपणभाश्रयस्तस्मादन्यद्गृहं तदेवांधक्षपस्तस्मानिकृतस्य निर्गत्य विश्वस्य शरणंरक्षितारो वृक्षास्तेषासंविद्यम् सुरुष्ठ स्वत एव गिरुतिः फलादिभिरूपलव्या प्राप्ता वृत्तिर्जीविका येन सोऽहं शांतः

श्रीघरो

अ०८५

सन्नेक एव चरामि । उत अथवा सर्वेषां सखायो महांतस्तैः सह यथा चरामीति ॥४५॥ कथमल्पपुण्यानामेवं भावः संभवतीति चेत्ति यथैतद्भवेत्त्याऽस्माननुशिक्षयेत्याह । शाधीति । हे प्रमो ! ईशितव्याः सर्वे जीवास्तेषामीश!यत्तवानुशासनमातिष्ठनाश्रयंश्रोदनाया विधिनिषेघलक्षणायाः सकाशाद्विग्रच्यते । न खळ त्वद्भक्तो विधिकिंकरः स्यादिति भावः ॥४६॥ तदुक्तं सर्वमनुमोद्यस्वा-गमनकारणं सप्रपंचं कथयति । आसिन्निति पंचिभः । ऊर्णायां भार्यायाम् । प्रथमेऽन्तरे स्वायंश्चयमन्वंतरे ते देवाः सुतां वाचं यभितुं यब्धुं मैथुनेन रमयितुमुद्यक्तं कंप्रजापितं जहसुरुपहसितवंतः ॥ ४७ ॥ तैनावद्यकर्मणा पापेनासुरीं योनिमगत्रगमन् । अधुना तत्क्षणमेव । हिरण्यकशिपोर्जाता इत्यर्थः ॥४८॥ ते च योगमायया वतो नीताः संवो देवक्या उदरे जाताः । हे राजन् ! बले ते च कंसेन विहिंसिताः । सा च तानात्मजान्मस्वाशोचित। ते चेमे तवांतिकेऽध्यासते ॥४९॥ लोकं देवलोकम् ॥५०॥ स्मरोद्गीथः स्मरसदित उद्गीथः । सद्गितं मोक्षम्।स्मरस्यैव पूर्वं कीर्ति-सर्वेश्वरामि ॥ ४५ ॥ शाध्यस्मानीशितन्येश निष्पापान्कुरु नः प्रभो ॥ पुमान्यन्छुद्धया तिष्ठश्चोदनाया विमुन्यते ॥ ४६ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ आसन्मरीचेः षट् पुत्रा ऊर्णायां प्रथमे उन्तरे ॥ देवाः कं जहसुर्वीच्य सुतां यभितुमुद्यतम् ॥४७॥ तेनासुरीमगन्योनिमधुना उवद्यकर्मणा ॥ हिरण्यक-शिपोर्जाता नीतास्ते योगमायया।। ४८ ॥ देवस्या उदरे जाता राजन्कंसविहिंसिताः॥ सातान् शोचत्यात्मजान्स्वाँस्त इमेऽध्यासतेऽन्तिके॥४९॥ इत एतान्त्रणेष्यामो मातृशोकापनुत्तये ॥ ततः शापाद्विनिर्मुका लोकं यास्यंति विज्वराः ॥ ५० ॥ स्मरोद्गीयः परिष्वंगः पतंगः ज्ञुद्रभृदुष्टणी ॥ ष्डिमे मत्प्रसादेन पुनर्यास्यंति सद्गतिम् ॥ ५१ ॥ इत्युक्त्वा तान्समादाय इन्द्रसेनेन पूजितौ ॥ पुनर्द्वारवतीमेत्य मातुः पुत्रानयञ्चताम् ॥ ५२ ॥ तान्दृष्ट्वा बालकान्देवी पुत्रस्नेहस्नुतस्तनी ॥ परिष्वज्यांकमारोप्य मूर्ध्नजिन्नदभीचणशः ॥ ५३ ॥ अषाययत्स्तनं प्रीता सुतस्पर्शपरिप्लुता ॥ मोहिता मायया विष्णोर्यया सृष्टिः प्रवर्तते ॥ ५४ ॥ पीत्वा असतं पयस्तस्याः पीतशेषं गदाभृतः ॥ नारायणांगसंस्पर्शपितलञ्धात्मदर्शनाः ॥५५॥ ते नमस्कृत्य गोविंदं देवकीं पितरं बलम् ।। मिषतां सर्वभूतानां ययुर्धाम दिवौकसाम् ॥ ५६ ॥ तं दृष्टा देवकी देवी मृतागमनिर्गमम् ॥ मेने सुविस्मिता मायां कृष्णस्य रचितां नृप ॥ ५७ ॥ एवंविधान्यद्भतानि कृष्णस्य परमात्मनः ॥ वीर्याण्यनंतवीर्यस्य संत्यनंतानि भारत ॥ ५८ ॥ सूत उवाच ॥ य इदमनुशृणोति श्रावयेद्वा मुरारेश्वरितममृतकीर्तेर्वर्णितं व्यासपुत्रैः ॥ जगदघभिदलं तद्भक्तसर्कर्णपूरं भगवति कृतिचत्तो याति तत्चेमधाम ॥ ५९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे मृतात्रजानयनं नाम पंचाशीतितमो अध्यायः ॥८५॥ राजोवाच ॥ ब्रह्म-मानिति नाम । अतः कीर्तिमंतं प्रथमजं कंसायानकदुंदुभिः अर्पयामासेत्युक्तम् ॥५१॥ अयच्छतामर्पयामासतुः ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ अमृतत्वे हेतुः। गदाभृतः पीतशेषमिति नारायणांगसं-स्पर्शेन प्रतिलब्धं देवा वयमित्यात्मदर्शनं यैस्ते ॥५५॥ धाम देवलोकम् ॥ ५६ ॥ मृतानामागमनं निर्गमनं च श्रीकृष्णस्य मायां मेने । तेनैवापत्यादिरूपेण रचिताम् ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ अमृतं कीर्तिर्यस्य तस्य । व्यासपुत्रैरिति बहुवचनं पूजार्थम् । जगतामघं भिनत्तीति तथा तत् । अलं निःशेपं यथा भवति तथा दिनकुच्छादिवदिति । तदेवं मोक्षहेतुत्वं पापक्षयहेतुत्वं चोक्तम् । तद्भक्तानां तु सन्कर्णपूरं परमसुखानहं कर्णाभरणमिति स्वयं सुखरूपतामाह । किंच भगवति कृतमावेशितं चित्तं येन स तथा भूत्वा तस्य चेमधाम कालादिभयरहितं लोकं यातीति ॥ ५९ ॥ इति श्रीमद्भागवते

74%

दशमस्कंघे उत्तरार्धे टीकायां पंचाशीतितमोऽज्यायः ॥ ८५ ॥ पडशीतितमे दंभात्सुभद्रामर्जुनोऽहरत् ॥ गत्वा च मिथिलां कृष्णो नृप विषावनंद्यत् ॥ १ ॥ पित्रोः स्वज्ञानमादिश्य सुभद्रां फाल्गुनाय च ॥ जगाम मिथिलां कृष्णः स्वभक्तप्रियकृत्ततः ॥२॥ देवक्या मृतपूत्रलामवदुर्जुनस्य सुमद्रालामोऽपि रामप्रातिकृत्यादुर्घट्टहति मन्यमानः प्रमंगात्वृच्छति। ब्रह्मस्निति ॥ १ ॥ २ ॥ कथमणु-णोत्। दुर्योधनायेति । अपरे वसुदेवादयो न दास्यंतीति । तन्छिप्सुस्तस्या मातुलेय्या लिप्सुः। रामं यंचियतुं पूज्यतमं त्रिदंडिवेपं विधाय गत इत्याह । स यतिरिति ॥ ३ ॥ स्वार्थमाघकः कन्यां प्रेप्सुः ॥ ४ ॥ तमातिथ्येन निमंत्र्य गृहमानीय वलेन यच्छुद्धयोपहृतं परिविष्टं तद्भैच्यं किलार्जुनो बुग्रुजे इत्यन्वयः ॥५॥ भावेन रत्यिभप्रायेण चुमितं मनो दये ॥६॥ त्रीडितापांगी सत्रीडक-

न्वेदितुमिच्छामः स्वसारं रामकृष्णयोः ॥ यथोपयेमे विजयो या ममासीत्पितामही ॥ १ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ अर्जुनस्तीर्थयात्रायां पर्यटन्नवनीं प्रभुः ॥ गतः प्रभासमञ्जोन्मातुलेयीं स आत्मनः ॥ २ ॥ दुर्योधनाय रामस्तां दास्यतीति न चापरे ॥ तिक्विप्सः स यतिर्भृत्वा त्रिदंडी द्वारकामगात् ॥ ३ ॥ तत्र वै वार्षिकान्मासानवात्सीत्स्वार्थसाथकः ॥ पौरैः सभाजितोऽभीच्णं रामेणाजानता च सः ॥ ४ ॥ एकदा गृहमानीय आतिथ्येन निमंत्र्य तम् ॥ श्रद्धयोपाहृतं भैद्यं बलेन बुभुजे किल ॥ ५ ॥ सोऽपश्यत्तत्र महतीं कन्यां वीरमनोहराम् ॥ प्रीत्युत्फृत्नेक्षणस्तस्यां भावजुन्धं मनो दधे ॥ ६ ॥ साऽपि तं चकमे वीच्य नारीणां हृदयंगमम् ॥ हसंती त्रीडितापांगी तन्न्यस्तहृदयेक्षणा ॥७॥ तां परं समनुध्यायत्रंतरं प्रेप्युरर्जुनः॥ न लेभे शं भ्रमिचतः कामेनातिबलीयसा ॥ ८ ॥ महत्यां देवयात्रायां रथस्थां दुर्गनिर्गताम् ॥ जहारानुमतः पित्रोः कृष्णस्य च महारथः ॥ ९ ॥ रथस्थो धनुरादाय शूराँश्रारुंधतो भटान् ॥ विद्राब्य क्रोशतां स्वानां स्वभागं मृगराडिव ॥ १० ॥ तच्छुत्वा चुभितो रामः पर्वणीव महार्णवः ॥ गृहोतपादः कृष्णेन सुहद्भिश्रान्वशाम्यत ॥ ११ ॥ प्राहिणोत्पारिवर्हाणि वरवध्वोर्मुदा वलः ॥ महाधनोपस्करेभरथाश्वनरयोपितः ॥१२॥श्रीशुक उवाच ॥ कृष्णस्यासीद्द्विजश्रेष्ठः श्रुतदेव इति श्रुतः ॥ कृष्णैकभक्त्या पूर्णार्थः शांतः कविरलंपटः ॥ १३ ॥ स उवास विदेहेषु मिथिलायां गृहा-श्रमी ॥ अनीहयाऽ ज्ञाताहार्यनिर्विर्तितनिजिक्तयः ॥१४॥ यात्रामात्रं त्वहरहर्दैवादुपनमत्युत ॥ नाधिकं तावता तुष्टः कियाश्रके यथोचिताः ॥ १५ ॥ तथा तद्राष्ट्रपालो 🦙 बहुलाश्व इति श्रुतः ॥ मैथिलो निरहंमान उभावप्यच्युतिषयौ ॥ १६ ॥ तयोः प्रसन्नो भगवान् दारुकेणाहृतं रथम् ॥ आरुह्य साकं मुनिभिविंदेहान्त्रययौ प्रभुः ॥ १७ ॥ नारदो वामदेवोऽत्रिः कृष्णो रामोऽसितोऽरुणिः ॥ अहं वृहस्पतिः कण्वो मैत्रेयश्च्यवनादयः ॥ १८ ॥

टाक्षा । तस्मिन्नेव न्यस्तं हृदयमीक्षणं च यया सा ॥ ७ ॥ अंतरं हर्तुमवसरं प्रेप्तुः प्राप्तुमिच्छुः । कामेन अमिच यस्य सः । शं रामादिसम्माननिमित्तं सुखम् ॥ ८ ॥ ९ ॥ आसमंताद्वन्यत आवरणं कुर्वतः ॥१०॥११॥ पारिवर्हाणि वरवध्वोः श्रीतिदेयानि ॥१२॥१३॥ अनीहयाऽनुद्यमेनैवागतं यदाहायं भोज्यं तेन निर्वर्तिता निजाः क्रिया येन सः ॥ १४ ॥ यात्रामात्रं शरीरादि-निर्वाहमात्रं भोक्यम्रपनमति तं प्रत्यागच्छति ॥१५॥ मिथिलस्य जनकस्य वंदयो मैथिलः ॥१६॥ प्रभुरेव स्वयं विदेहान्देशान् प्रययौ ॥ १७ ॥ कृष्णो व्यासः । रामो मार्गतः । अहं ग्रुकः ।

थाधः

अ०८६

एवमादिभिः सह ॥ १८ ॥ १९ ॥ आनर्ताद्यणीन्तास्तदेशवर्तिनो नृनार्यः । उदारहासं स्निग्धमीक्षणं यस्मिस्तत् । दशिभिर्नेत्रैः ॥२०॥ स्ववीक्षणेनैव विनष्टतिमस्ना दग्येषां तेम्यः । द्वेमममयमर्थ-ह्यं तत्त्वज्ञानं च ॥ २१ ॥ अभीयुः प्रत्युक्तग्युः ॥ २२ ॥ प्रीत्योत्फुल्लान्याननान्याशया अंतःकरणानि च येषां ते । कैः शिरोभिः ॥ २३ ॥२४॥२५॥ तदभिप्रेत्यांगीकृत्य तत्तदोमाम्यामिष तत्र तत्र तमायांतं पौरा जानपदा नृप ।। उपतस्थुः सार्थहस्ता ग्रहेः सूर्यमिवोदितम् ।। १९ ।। आनर्तधन्वकुरुजांगळकंकमत्स्यपांचळकुंतिमधुके-क्यकोसलाणीः ॥ अन्ये च तन्मुखसरोजमुदारहासस्निग्धेक्षणं नृप पपुर्दशिभिर्नृनार्यः ॥ २०॥ तेभ्यः स्ववीक्षणविनष्टतमिस्रहग्भ्यः चेमं त्रिलोक-गुरुरर्थदृशं च यच्छन् ॥ शृण्वन्दिगंतधवलं स्वयशोऽशुभव्नं गीतं सुरैर्नृभिरगाच्छनकैविदेहान् ॥२१॥ तेऽच्युतं प्राप्तमाकर्ण्य पौरा जानपदा नप ॥ अभीयुर्मुदितास्तरमें गृहीताईणपाणयः ॥ २२ ॥ दृष्टा तमुत्तमश्लोकं प्रीत्युत्फुल्लाननाशयाः ॥ कैर्घृतांजलिभिर्नेमुः श्रुतपूर्वास्तथा मुनीन् ॥ २३ ॥ स्वानुब्रहाय संप्राप्तं मन्वानौ तं जगदुगुरुम् ॥ मैथिलः श्रुतदेवश्च पादयोः पेततुः प्रभोः ॥२४॥ न्यमंत्रयेतां दाशाईमातिथ्येन सह द्विजैः ॥ मैथिलः अतदेवश्च युगपत्संहतांजली ॥ २५ ॥ भगवाँस्तदिभिष्ठेत्य द्वयोः प्रियचिकीर्षया ॥ उभयोराविशद्गेहमुमाभ्यां तदलक्षितः ॥ २६ ॥ श्रोतुमप्यसतां द्रान् जनकः स्वगृहागतान् ॥ आनीतेष्वासनाध्येषु सुखासीनान्महामनाः ॥२७॥ प्रवृद्धभक्त्या उद्धर्षहृद्यास्राविलेक्षणः ॥ नत्वा तदंघीनप्रक्षाल्य तदपो लोकपावनीः ॥ २८ ॥ सकुदुंबो वहनमूर्झा पूजयांचक्र ईश्वरान् ॥ गंधमाल्यांबराकल्पधूपदीपार्घगोव्षैः ॥ २९ ॥ वाचा मधुरया प्रीणन्निद-माहान्नतर्पितान् ॥ पादावंकगतौ विष्णोः संस्पृशन् शनकैर्मुदा ॥ ३०॥ राजोवाच ॥ भवान्हि सर्वभूतानामात्मा साक्षी स्वदृग्विभो ॥ अथ नस्त्वत्पदांभोजं स्मरतां दर्शनं गतः ॥ ३१ ॥ स्ववचस्तद्दतं कर्तुमस्मद्दग्गोचरो भवान् ॥ यदात्थैकांतभक्तान्मे नानंतः श्रीरजः प्रियः ॥ ३२ ॥ को तु त्वचरणांभोजमेवंविद्विस्जेत्पुमान् ॥ निष्किचनानां शांतानां सुनीनां यस्त्वमात्मदः ॥ ३३ ॥ यो अवतीर्य यदोर्वेशे नृणां संसरतामिह ॥ यशो वितेने तच्छांत्यै त्रैलोक्यवजिनापहम् ॥ ३४ ॥ नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णायाकुंठमेधसे ॥ नारायणाय ऋषये सुशांतं तप ईयुषे ॥ ३५ ॥ दिनानि कतिचिदुभूमनगृहाननो निवस द्विजैः ॥ समेतः पादरजसा पुनीहीदं निमेः कुलम् ॥ ३६ ॥ इत्युपामंत्रितो राज्ञा भगवाँ लोकभावनः ॥ उवास कुर्वन्कल्याणं मिथिलानरयोषिताम् ॥३७॥ श्रुतदेवो उच्युतं प्राप्तं स्वगृहान् जनको यथा ॥ नत्वा मुनीन्सुसंहृष्टो धुन्वन्वासो नन्तं ह ॥ ३८॥ तृणपीठवृसीष्वेतानानीतेषूपवेश्य सः ॥ स्वागतेनाभिनंद्यांत्रीन्सभायों अविनजे मुदा ॥३९॥ तदंभसा महाभाग आत्मानं समृहान्वयम् ॥ ताम्यां मदुगृहादन्यस्य गेहं यातीत्यलक्षितोऽविदितः। यहा । उभाम्यां रूपाम्यां तदलक्षितस्वाम्यामलक्षित इति।।२६।।२७।। उद्धर्षप्रदृतद्द्यं यस्य असैराविले क्लिन्ने ईक्षणे यस्य सः स च स च ॥२८॥ ईश्वरान् ईश्वरं तत्तुल्याँश्चेत्यर्थः ॥२९॥ श्रीणन्त्रीणयन् । संस्पृशनसंमर्दयन् ॥३०॥ आत्मा चेतियता । साक्षी प्रकाशकः । स्वहक् स्वप्रकाशकः । अथातः कारणात् ॥३१॥ अनंतो

11१३३।

बंधुरपि श्रीर्मार्याऽपि अजः पुत्रोऽपि ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ तच्छांत्यै संसारोपशमाय ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ गृहेष्वित्यर्थः ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ धुन्त्रन्परिश्रमयन् ॥ ३८ ॥ अवनिजे अवनिनिजे प्रश्वालि-तवान् ॥ ३९ ॥ ४० ॥ फलैरामलकादिभिरर्हणेनोशिरैस्तृणविशेषमूलैः सुवासितैः शिवैरमृतवत्स्वादुभिरंदुभिः सुरम्या मृदा कस्तृरीप्रमुखया पूजया यथोषपन्नयाऽनायासेन संपन्नया । भूतातुषद्रवलन्धत्वात् । सत्त्वविवर्धनं यदंधोऽत्रं तेन च ॥४१॥ अस्य श्रीकृष्णस्यात्मा मृतिस्तस्य निकेतैः स्थानविशेषेभृतुरैश्च सर्वतीर्थास्यद्वादरेणुभिः कृष्णादिभिर्यः संगमः स मम कृतोऽन्यभ्-दिति । अनु इति विस्मये । यद्वा । आ इति वितर्के । नु इति विस्मये ।।४२॥ उपस्थितः समीप उपविष्टः । भार्या भर्तव्याः स्वजना अपत्यानि च तैः सहितः । श्रीकृष्णस्यांबिमिमसुराति संमर्दय-तीत्यंध्यभिमर्शनः ॥४३॥ यहींदं प्रविष्टस्तदैव दर्शनं प्राप्त इति स एव सन्मात्रो नाद्यतनीभृतस्त्विमत्यर्थः । यद्वा । नोऽस्मानद्यैव प्राप्त इति न किंतु तदैव प्राप्तो यहींदं विक्वं स्वशक्तिभिः सन्वादिभिः तृष्टा स्वसत्तयाऽनुप्रविष्टस्त्वम् । त्वदर्शनं तु परं केवलमधैव प्राप्तम् ॥४४॥ मायासृष्टिप्रवेशयोरविद्यासृष्टिप्रवेशौ दृष्टांततयाऽऽह । यथेति । आत्ममायया स्वाविद्यया । यद्वा । आत्मनस्तव माययेति स्नापयांचक उद्धर्षो लब्धसर्वमनोरथः ॥ ४० ॥ फलाईणोशीरशिवामृताम्बुभिर्मृदा सुरभ्या तुलसीकुशाम्बुजैः ॥ आराधयामास यथोपपन्नया सप-र्यया सत्त्वविवर्धनांधसा ॥ ४१ ॥ स तर्कयामास कुतो ममान्वभूद्गृहांधकूपे पतितस्य संगमः ॥ यः सर्वतीर्थास्पदपादरेणुभिः कृष्णेन चास्यात्मनिकेत-भूसुरैः ॥ ४२ ॥ सूपविष्टान्कृतातिथ्याञ्छुतदेव उपस्थितः ॥ सभार्यः स्वजनापत्य उवाचांत्रचभिमर्शनः ॥ ४३ ॥ श्रुतदेव उवाच ॥ नाद्य नो दर्शनं प्राप्तः परं परमपुरुषः ॥ यहींदं शक्तिभिः सृष्ट्रा प्रविष्टो ह्यात्मसत्तया ॥ ४४ ॥ यथा शयानः पुरुषो मनसैवात्ममायया ॥ सृष्ट्रा छोकं परं स्वाप्नमनु-

विश्यावभासते ॥ ४५ ॥ शृण्वतां गदतां श्रेश्वदर्चतां त्वां अभिवंदता ॥ नृणां संवदतामंतर्हदि भास्यमलात्मनाम् ॥ ४६ ॥ हदिस्थो अपितिहरस्थः

कर्मविक्षिप्तचेतसाम् ॥ आत्मशक्तिभिरग्राह्योऽप्यंत्युपेतगुणात्मनाम् ॥ ४७ ॥ नमोऽस्तु तेऽध्यात्मविदां परात्मने अनात्मने स्वात्मविभक्तमृत्यवे ॥

सकारणाकारणिळंगमीयुषे स्वमायया संवृत रुद्धदृष्टये ॥ ४८ ॥ स त्वं शाधि स्वभृत्यान्नः किं देव करवामहे ॥ एतदंतो नृणां क्लेशो यद्भवानक्ष-

गोचरः ॥ ४९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ तदुक्तमित्युपाकण्यं भगवान्त्रणतार्तिहा ॥ गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रहसँस्तमुवाच ह ॥ ५० ॥ श्रीभगवातु-॥ ४५ ॥ किंच । शृण्वतामिति । नित्यं अवणकीर्तनादिपराणाममलात्मनापि हृद्येव त्वं भासि । सम तु लोचनगोचरस्त्वमहोमाग्यमिति भावः ॥ ४६ ॥ नतु सर्वेपां हृदि स्थितः कथं केपांचि-देव हृदि भासि । मेघैः सूर्यवजीवोपाधिभिराहृतत्वादिति यद्युच्यते तर्हि न कस्यापि भायादित्यत आह । हृदिस्थोऽपीति । कर्मभिर्विक्षिप्तं चेतो येपां तेपामात्मशक्तिभिरहंकारादिभिर्माह्यो व्यवहितोऽ-प्युपेतगुणः प्राप्तश्रवणकीर्तनादिसंस्कार आत्मा अन्तःकरणं येषां तेषामंति समीपे। अन्यर्वाहतस्त्यमित्यर्थः॥४७॥ एतदेव प्रपंचयन्त्रमस्यति। नयोऽस्त्वित। ते तुभ्यं नमोऽस्तु अध्यात्मविदां निवृत्त-देहार्द्यहंकाराणां परमात्मने परमात्मत्वेन प्रकाशमानाय मोक्षप्रदायेत्यर्थः। आत्मने देहाद्यभिमानिने जीवाय परत्वेनाप्रकाशमानत्वात्। स्वात्मनः सकाशाद्विभक्तः समर्पितो मृत्युः संसारो येन तस्मै। कुत एतत्त्रताह । सकारणं महदादिकार्यमकारणं प्रकृतिस्तदुभयलिंगमुपाधि नियम्यतया ईयुपे प्राप्तवते । अत उभयनियंतुः स्वस्मात्सकाशात्तदुभयवश्याय जीवाय विभक्तमृत्यव इत्यर्थः । नियं तृनियम्यत्वे 🔀 🛙 १२३॥ कारणं वदन्नाह । हे स्वमायया संवृतेति । अतोऽलुप्तेंश्वर्यत्वान्त्रियंत्रे तुभ्यं नमः । किंच रुद्धदृष्ट्ये मायावित्वादेवान्येपां रुद्धा आवृता दृष्टियंन तस्मै । यद्वा । स्वमायया स्वस्या मायया संवृता अन्येपां रुद्धा

हिष्येन तस्मै इत्येकं पदम् ॥ ४८ ॥ स एवंभृतः परमेश्वरस्त्वं नोऽस्मान्स्यभृत्यान शाध्यनुशिश्वय ॥४९॥५०॥ स्विस्मिन्नादरमत्यिकं ब्राह्मणेषु मंदिमवालच्य लोकसंग्रहपरो भगवान्मचोऽिष ब्राह्मणेषु श्रद्धातिरेकं कुर्वित्येवं तमनुशास्ति । ब्रह्मन्निति सप्तिभः । मया हृदि स्थितेन ॥५१॥ देवादिभ्योऽिष ब्राह्मणाः श्रेष्ठा इत्याह । देवा इति । ते शनैः पुनंति एते तु सद्यः । किंच देवादीनि यत्पुनंति तद्प्याईचमानामिश्वया ॥५२॥ मम कलापरिकलनप्रवास्तिस्तया युतः ॥ ५३ ॥ किंच ब्राह्मणाराधनमेव मम श्रेष्ठमित्याह । नेति । हेतुमाह । सर्ववेदमयो वित्र इति । प्रणामाधीनत्वात्त्रमेयस्य वेदमयो वित्रो देवमयादस्माद्र्पात्रेष्ठ इत्यर्थः ॥ ५४ ॥ अह्यवो दोषदृष्टयः । इन्यदृष्ट्यः पूज्यबुद्धयः ॥ ५५ ॥ अस्य विश्वस्य हेतवो भावा महदादयः । मदीश्वया ममैव सर्वत्रचया ॥ ५६ ॥ सत्ते वेदानां त्रिकांडविषयाणां प्रवृत्तिप्रकारमादित्य ॥ ५९ ॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्धे टीकायां पडशीतितमोऽध्यायः ॥८६॥ सप्ताशीतितमे नारायणनारद्वादतः ॥ वेदैः स्तुतिर्पुणालंबा निर्गुणावधि वर्ण्यते ॥ १॥ वागीशा यस्य वदने लच्मीर्यस्य च वश्वसि ॥ यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भन्ने ॥२॥ संप्रदायविशुद्धवर्थं स्वीयनिर्वधयंत्रितः॥

वाच ॥ वहाँस्तेऽनुप्रहार्थाय संप्राप्तान्विद्धयम्नमुनीन् ॥ संचरंति मया लोकान्पुनंतः पादरेणुभिः ॥ ५१ ॥ देवाः चेत्राणि तीर्थानि दर्शनस्पर्शनाचंनैः ॥ रानैः पुनंति कालेन तदप्यर्ह्तमेक्षया ॥ ५२ ॥ ब्राह्मणो जन्मना श्रेयान्सर्वेषां प्राणिनामिह ॥ तपसा विद्यया तुष्ट्या किसु मत्कलया युतः
॥ ५३ ॥ न ब्राह्मणान्मे दियतं रूपमेतचतुर्भुजम् ॥ सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो ह्यहम् ॥ ५४ ॥ दुष्प्रज्ञा अविदित्वेवमवजानंत्यस्यवः ॥ ग्रुरं
मां विप्रमात्मानमर्चादाविज्यहष्टयः ॥ ५५ ॥ चराचरमिदं विश्वं भावा ये चास्य हेतवः ॥ मद्रूपाणीति चेतस्याधत्ते विप्रो मदीक्षया ॥ ५६ ॥ तस्माद्ब्रह्मस्पीनेतान्ब्रह्ममञ्द्वद्धयाऽर्चय ॥ एवं चेदिचितोऽस्यद्धा नान्यथा भूरिभूतिभिः ॥ ५७ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ स इत्थं प्रभुणादिष्टः सहकृष्णाविद्यजोत्तमान् ॥ आराध्येकात्मभावेन मैथिलश्चाप सद्गतिम् ॥५८॥ एवं स्वभक्तयो राजन्भगवान्भक्तभिक्तमान् ॥ उपित्वाऽऽदिश्य सन्मार्गं पुनर्द्धारवतीमगात् ॥ ५९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधे उत्तराधें श्रुतदेवानुग्रहो नाम पडशीतितमोऽध्यायः ॥८५॥ परीचिद्धवाच ॥ ब्रह्मन्वह्मण्यनिर्देश्ये निर्गुणे ग्रुणवृत्तयः ॥ कथं चरंति श्रुतयः साक्षात्सदसतः परे ॥ १ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ ब्रद्धोद्रियमनःश्राणान् जनानामसृजत्त्रभुः ॥

श्रुतिस्तुतिमितव्याख्यां करिष्यामि यथामित ॥ ३ ॥ श्रीमद्भागवतं पूर्वैः सारतः सित्रपेवितम् ॥ मया तु तदुपस्पृष्टमुच्छिष्टमुपचीयते ॥ १॥ पूर्वाच्यायांते—एवं स्वभक्तयो राजन्मगवान्भक्तमिक्तिन् ।। उपित्वाऽऽदिश्य सन्मागं पुनर्दारवतीमगादित्यत्र सम्मागं सतां स्वतःप्रमाणभृतानामप्रामाण्यकारणरहितानां मागं ब्रह्मपरत्वमुपदिश्य भगवानगादित्युक्तं तत्र वेदानां ब्रह्मपरत्वमघटमानं मन्वानः पृच्छिति । ब्रह्मित्रिति । तत्र तावनमुख्यालक्षणगुणमेदेन त्रिधा शब्दप्रवृत्तिः । मुख्यापि रूढियोगमेदेन द्विधा । रूढिश्च स्वरूपेण जात्या गुणेन वा निर्देशाई वस्तुनि संद्रासंज्ञिसंकेतेन प्रवर्तते । यथा हित्यो गौः शुक्क इति । लक्षणा च तेनैव संकेतेनाभिहितार्थसंबंधिनि । यथा गङ्गायां घोप इति । गौणी चाभिहितार्थलक्षितगुणयुक्ते तत्सदृशे । यथा सिंहो देवदत्त इति । यथाऽऽहुः । अभिवेयाविनाभृतप्रवृत्तिक्ष्रिणेष्यते ॥ लक्ष्यमाणगुणयोगाद्वत्तेरिष्टा तु गौणतेति योगवृत्तिस्त एतित्रविधवृत्तिपदितपदार्थयोः प्रकृतिप्रत्ययार्थयोर्या योगेन । यथा पङ्कजमौपगवः पाचक इत्या-दि । तत्र तावदूत्रमणि रूढिवृत्तिनं संभवतीत्याह । साक्षात्कर्थ चरंतीति । तत्र हेतुः । अनिदेवयत्विश्यत्वेशि हेतुं वदन्युणवृत्तिं निराकरोति । निर्मुणे गुणवृत्तमानाऽपि निर्मुणे

\$1501

8.1°.

कथं चरंतीत्यर्थः । निर्गुणत्वे च हेतुं वदन् रुच्चणां योगं च निराकरोति । सदसतः पर इति । कार्यकारणाभ्यां परिसम्भसंगे केनचिदिष संबंधाभावान्न रुख्णायागृहत्ती संभवत इत्यर्थः । एवं पदार्थत्वायोगादपदार्थस्य च वाक्यार्थत्वायोगाम श्रुतिगोचरत्वं ब्रक्कण इत्यिभिष्ठायः ॥१॥ उत्तरमाह । बुद्धांद्रियेति । बुद्धचादीनुपाधीन् । जनानामनुरायिनां जीवानां मात्राद्ययं प्रस्तिश्वरोऽसुजन् ।
सीयंत इति मात्रा विषयास्तदर्थम् । भवार्थं भवो जन्मरुच्चणं कर्म । तन्त्रभृति कर्मकरणार्थमित्यर्थः । आत्मने रोकांतरगामिने । आत्मनस्तद्धाकभोगायेत्यर्थः । अकन्पनाय कन्पनानिवृत्तये
सुक्तय इत्यर्थः । अर्थधर्मकाममोक्षार्थमिति क्रमेण पदचतुष्टयस्यार्थः जनानामिति वदन् जीवार्थमीश्वरस्य सृष्टचादिषु प्रवृत्तिरित दर्श्वति । प्रसृतिश्वरस्योगाधिवक्ष्यतामावेन नित्यसुक्ततां दर्शयति । अयमभित्रायः । सगुणमेव गुणरनिभभृतं सर्वज्ञं सर्वशक्ति सर्वश्वरं सर्वनियंतारं सर्वोपास्यं सर्वकर्मफरुप्रदातारं समस्तकन्याणगुणनिरुपं सचिदानंदं मगवंतं श्रुत्यः प्रतिपाद्यंति । यः सर्वज्ञः
स सर्ववित् । यस्य ज्ञानम्यं तपः । सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः । यः पृथिन्यां तिष्ठनपृथिन्या आंतरः । सोऽकामयत वहु स्याम् । स ऐचत तत्त्रजोऽसुजत् । सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रक्कत्यादाः।तथाभृतेश्वरतां तावत्संसारिणो जीवस्य तिववृत्तये तत्त्वमसीत्यादिवाक्यानि बोधयंति । तत्र च तत्त्वंपदयोः सामानाधिकरण्यं प्रतीयते । तच प्रकारातेष्ठावत्याद्यानं गमयति । तथादि । तावद्वस्थिन्यामिच्यतिवद्यमिन्यतिवद्यामिच्यतिवद्यामिच्यतिवद्यामिच्यतिवद्यम्योगेष्वत्यत्वात् न

मात्रार्थं च भावार्थं च आत्मने अक्लपनाय च ॥ २ ॥ सेषा ह्युपनिषद्त्राह्मी पूर्वेषां पूर्वजेर्धृता ॥ श्रद्ध्या धारयेद्यस्तां चेमं गच्छेदिकंचनः ॥ ३ ॥ अत्र ते वर्णियिष्यामि गाथां नारायणान्विताम् ॥ नारदस्य च संवादमृषेनीरायणस्य च ॥ ४ ॥ एकदा नारदो लोकान्पर्यटन्भगवित्यः ॥ सनातनमृषिं द्रष्टुं ययौ नारायणाश्रमम् ॥ ५ ॥ यो वै भारतवर्षे अस्मिन्चेमाय स्वस्तये नृणाम् ॥ धर्मज्ञानशमोपेतमाकल्पादास्थितस्तपः ॥ ६ ॥ तत्रोपविष्टमृषिभिः कलापग्रामवासिभिः ॥ परीतं प्रणतो अप्चिद्यदेवे कुरूढह ॥ ७ ॥ तस्मै ह्यवोचद्भगवानृषीणां शृण्वतामिदम् ॥ यो ब्रह्मवादः पूर्वेषां जनलोकनिवासिनाम् ॥ ८॥ श्रीभगवानुवाच ॥ स्वायंभुव ब्रह्मसत्रं जनलोके अवत्पुरा ॥ तत्रस्थानां मानसानां मुनीनामूर्ध्वरेतसाम् ॥ ९ ॥

श्रीघरी

370/19

118 \$811

तिह मया कथं तम ज्ञातिमत्यत आह । श्वेतद्वीपमिति । तदीश्वरं तत्रस्यं मामेवानिरुद्धमृतिम् ॥१०॥ ननु सर्वज्ञास्ते कस्तत्र वक्ता प्रष्टा वा तत्राह । तुल्यश्रुतेति । श्रुतादिमिरविशेषा अरिमित्रो-दासीनहीनत्वेन निरुपमकरुणा अतः सर्वे प्रवचनयोग्या अपि केनापि कौतुवेनैकं प्रवक्तारं कृत्वाउन्ये पप्रव्छुरित्यर्थः ॥ ११ ॥ स्वमृष्टामिति । स्वयं निर्मितमिदं विश्वं प्ररुपमये आपीय संहत्य शयानं योगेन निद्राणमिव वर्तमानं तदंते प्रलयाते तद्विगैस्तन्प्रतिपादकैर्वावयैः परमीक्षरं सृष्टिसमये प्रथमनिःश्वासभृताः अतयः प्रबोधयामासुः ॥१२॥ सुक्लोकैः शोभनाः क्लोकाः कीर्तयो येषु तैः पराक्रमैः ॥१३॥ जय जर्यति । भो अजित ! जय जर उत्कर्षमाविष्कुरु । आदरे वीष्सा । केन व्यापारेण । अगजगदोकसां अगानि स्थावराणि जगंति जंगमानि च ओकांसि शरीराणि येषां जीवानां तेषामजामविद्यां जिह नाशय । किमित गुणवती हंतव्येत्यत आह । दोषगृभीतगुणां दोषायानन्दाद्यावरणाय गृहीता गुणा यया ताम् । हुग्रहोर्भव्छंदसीति भकारः । इयं हि स्वैरि-णीव परप्रतारणाय गुणान् गृह्णात्यतो इंतन्येति । तिर्हं मय्यपि दोषमावहेदिति ममापि तत्र का शक्तिः स्यादत आह । त्वमिति । यद्यस्मान्वमात्मना स्वरूपेणैव समवरुद्धसमस्तमगः संप्राप्तसमस्तैश्वर्योऽ-सि । वशीकृतमायत्वादिति भावः । ननु स्वयमेते ज्ञानवैराग्यादिना कि न हन्युरित्यत आह । अखिलशक्त्यवबोधकेति । तेपां त्वमेवांतर्यामी सर्वशक्त्युद्बोधकः । अतो न ते ज्ञानादौ स्वतंत्रा इति मातः। नन्वहमकुण्ठज्ञानैश्वर्यादिगुणो जीवानां कर्मज्ञानादिशक्त्यवबोधनेनाविद्याहंतेत्यत्र किं प्रमाणमिति चेदहमेव प्रमाणमित्याह । निगमो वेदः । नन्वेवंभृते मिय कथं श्रृतीनां प्रश्रृतिस्तत्राह । क्विचिद् श्वेतद्वीपं गतवित त्विय द्रष्टुं तदीश्वरम् ॥ ब्रह्मवादः सुसंवृत्तः श्रुतयो यत्र शेरते ॥ तत्र हायमभूत्पश्रस्तवं मां यमनुषृच्छिस ॥ १० ॥ तुल्यश्रततपः-शीलास्तुल्यस्वीयारिमध्यमाः ॥ अपि चकः प्रवचनमेकं शुश्रुषवो अपरे ॥ ११ ॥ सनंदन उवाच ॥ स्वसृष्टमिदमापीय शयानं सह शक्तिभः ॥ तदंते बोधयांचक्रस्तिल्लिंगैः श्रुतयः परम् ॥१२॥ यथा शयानं सम्राजं बंदिनस्तत्पराक्रमैः ॥ प्रत्यूषे अयेत्य सुश्लोकैबोंधयंत्यनुजीविनः ॥१३॥ श्रुतय ऊचुः ॥ जय जय जहाजामजितदोषगुभीतगुणां त्वमसि यदात्मना समवरुद्धममस्तभगः ॥ अगजगदोकसामखिलशक्त्यववोधक ते कविदजयात्मना चरतो उनु चरेन्निगमः ॥१४॥ बृहदुप्लब्धमेतदवयंत्यवशेषतया यत उदयास्तमयौ विक्रतेर्मृदि वा अविकृतात् ॥ अत ऋषयो दधुस्विय मनोवचना विरतं कथमयथा भवन्ति भुवि दत्तपदानि नृणाम् ॥ १५॥ इति तव सूरयस्त्र्यिधपतेऽखिललोकमलच्चपणकथाऽमृताब्धिमवगाह्य तपांसि जहः॥ ति । कदाचित्सृष्टयादिसमयेऽजया मायया च रतः । क्रीडतो नित्यं चालुप्तभगतया सत्यज्ञानानंतानंदैकरसेनात्मना च चरतो वर्तमानस्य निगमोऽनुचरेत्प्रतिपादयेत्। कर्मणि षष्ट्यौ । यतो वा इमानि भृतानि जायंते ॥ यो ब्राक्षणं विद्धाति १वें यो वै वेदाँश्च प्रहिणोति तस्मै ॥ तं ह देवतात्मबुद्धिप्रकाशं सुमुत्तुर्वे शरणमहं प्रपद्ये ॥ य आत्मिनि तिष्ठन् । सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म ॥ यः सर्वज्ञः स सर्वविदित्यादिनिगमकदंबस्त्वामेवंभृतं प्रतिपाद्यतीत्यर्थः ॥ जय जयाजित जह्मगजंगमावृतिमजाग्नुपनीतमृषागुणाम् ॥ न हि भयं तमृते प्रभवंत्यमी निगमगीतग्णाणेव तानव ॥१॥१४॥ नतु कथं मामेवं प्रतिपादयंति । यतः इंद्रोयातोऽवसितस्य राजेत्यादिभिरिन्द्रो यातो जंगमस्यावसितस्य स्थावरस्य च राजेति प्रतिपाद्यते तथाग्निर्मूर्घादिवइत्यादिभिश्वैवंभृतत्वेनाग्न्यादयःप्रतिपाद्यंतेतत्राह । बृहद्वलब्धमेतदितिं। अयमर्थः। एतदुवलब्धं दृष्टिमिद्रादिसर्वं बृहद्ब्बम्नत्वमित्येवावयंति जानंति। कथम्। बृहतः एवावशेवतयाऽत्रशिष्यमाणत्वेन । कुतः। यतो बृहतः सर्वस्योद्यास्तमयाबुत्पत्तिलयौ सर्वोपादानत्वात् । तिहं कि विकारित्वं बृहतः । न । अविकृतात् । विवर्ताधिष्ठानत्वेनाविकारादित्यर्थः । वाशब्द उपमार्थः । यथा घटादेर्तिकृतेर्मृदि उदयास्तमयौ तहत् । वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेर्येव सत्यम् ॥ सर्वं खल्विदं ब्रह्मत्यादिमिस्तथा प्रतिपादनादित्यर्थः। अतः कारणाद्दपयो मंत्रास्तद्द्रष्टारो वा त्वय्येव मनोवचनाचरितं द्धुः। मनसा आचरितं तात्पर्यं वचनाचरितमः

ं १५९

मिधानं च धृतवंतः । न पृथिवकारेष्वित्यर्थः । अत्र निदर्शनम् । कथमयथेति । तृणां भृचराणां यत्र कुत्रापि दत्तानि निश्चिप्तानि पदानि भुति कथमयथा मतंत्यदत्तानि भर्तते । अतो यथा मृत्यापाणेष्टकादियु दत्तानि पदानि भुतं न व्यभित्तरनित । तथा यिकमिप विकारजातं वदंतो वेदास्त्वामेव सर्वकारणं परमार्थभूतं प्रतिपादयंतीत्यथः । दुद्धिगविद्विद्वामरा जगिदनं न भवेत्पृथगुत्थितम् ॥ बहुकुखैरिप मंत्रगणेरजस्त्वमुरुकृतिरतो विनिगद्यसे ॥२॥१५॥ त्वमेव सर्वनिगमगोत्तर इति सतां प्रवृत्तया प्रदृत्ति । इति तवेति । त्वमेव सर्वकारणत्त्वन परमार्थ इति कृतवा भो व्यथिपते ! त्रिगुणमायामृगीनर्तक ! सर्यो विवेकिनस्तवाखिललोकमलक्षपणकथामृताव्यि सकलजनवित्त । त्वदीयकथामात्रेण यद्वा पापत्यागस्तदा किम्र वक्तव्ययं ये पुनः स्वधामविधुनाशयकालगुणाः । स्वधामना स्वरूपस्त्रगणेनेव विधुतास्त्यक्ता आश्चयगुणा अंतःकरणधर्मा रागादयः कालगुणा जरादयश्च येस्ते तथा हे परम ! तवाजस्रसुखानुभवमखण्डानंदानुभवं पदं स्वरूपं भजंति सेवन्ते तथाभूता दुःखानि त्यजंतीति । तद्यथा पुष्करपलाश आयो न विल्वव्यते एवमेवंविदि पापं कर्म न स्थिष्यते ॥ न कर्मणा लिप्यते पातकेन ॥ तत्सकृतदुष्कृते विधुनुते ॥ एतं ह वाव न तपि ॥ किमहं साधु नाकरवम् ॥ किमहं पापमकरवित्यादि श्रुतेरित्यर्थः ॥ सकलवेदगणेरितसदुगण-स्त्वमिति सर्वमनीपिजना रताः ॥ त्विय सुमद्र गुणश्चणादिभिस्तव पदस्मरणेन गवक्कमाः ॥३॥१६॥ असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा वृताः । ताँति प्रतयामिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ तथा च । न चेदवेदीन्महती विनिटः ॥ये तिद्वदुरमृतानगयदि ते अनुविधा

किमुत पुनः स्वधामविधुताशयकालगुणाः परम भजन्ति ये पदमजस्न पुखानुभवम् ॥१६॥ दृतय इव श्वसन्त्यसुभृतो यदि तेऽनुविधा महदहमादयो-ऽण्डमसृजन्यदनुग्रहतः ॥ पुरुषविधोऽन्वयोऽत्र चरमोऽन्नमयादिषु यः सदसतः परं त्वमय यदेष्ववशेषमृतम् ॥१७॥ उदरमुपासते य ऋषिवत्मं नु कूर्पहराः

अनुविद्घतीत्यनुविधा अनुवर्तिनो भक्ता इति यावत् । तर्हि श्वसंति जीवंति सफलजीवना भवंति । इतरथा इत्य इत्य भक्षा इत्य । वृथाश्वासा इत्यर्थः । नन्त्यभक्तानामपि कामादिफलमस्त्येव न कार्यकारणानुग्राहकत्वेन जीवनहेतोस्त्वाभजने कृतव्नानां तद्पि न सिध्यदित्याशयेनाइ । महदहमादय इति । महानहंकारश्वादियेपां ते यदनुग्रहतो यस्यानप्रवेशेन लव्धमामध्याः संताऽण्डं देहं समष्टिच्यष्टिरूपं सृष्टदंतः । तत्र च पंचापि कोशानन्नमयादीनाविश्य तत्तदाकारः सन्यश्वेतयते स स्वं तद्दाइ । पुरुपविध इति । पुरुपस्यान्तमयादेविधे विधा आकारो यस्य स तथा । ननु चिदेकरसस्य कथं तत्तदाकारताऽत आह । अन्वयोऽत्रेति । अत्र एष्वन्यमयादिष्वन्वतीत्यन्वयः । अतस्तत्त्वाकारतेति । एवं तिहं सत्यत्वमसंगत्त्वं च कथं तत्राह । चरमोऽन्नमयादिषु य इति । अन्न-मयादिष्वप्विद्यमानेषु यश्वरमो त्रव्यपुरुष्ठं प्रतिष्ठेति पुच्छन्वेनोक्तः सत्विधितं संग्धः । ननु तथाष्यन्तमयादिष्वन्वि त्वेऽसंगत्यव्याहित्येव तत्राह । सदसतः परं त्वमथ यदेष्ववशेषमृतिति । सद्स्तः स्यूत्यस्मादन्नमयादेः परं व्यतिरिक्तं तत्साक्षिभूतम् । अवशेषमविष्यव हत्यवशेषमवाध्यम् । अथात एव च्यतं सत्यम् । तिहं किमर्थतेष्वन्वय उक्तः । शाखाचंद्वच्छद्वस्वरूपलक्षणार्थम् । तथा हि स वा एप पुरुपोऽन्नरसमयस्तस्यदेनेव शिर इत्यादिना स्यूत्रस्वमक्षेण पञ्चकोषानुपिद्वय तस्य पुरुष्विधतामन्वयं पुरुपविध्व इति। पुनः पुनस्तदन्वितत्वेनालच्य त्रव्यविध्वत्वस्वसम्यविद्वसम्वयम् । नरवपुः प्रतिपद्य यदि त्विय श्रवणवर्णनसंस्मरणादिभिः ।। नरहरे न भजित नृणामिदं इतिवदुन्क्वसितं विफलं ततः ॥४॥१७॥ एवं तावत्सर्वात्मके परमेश्वरे सव-श्रुतिसमन्वयन सद्भजनीयस्वप्रक्त्वाः । वतेव वदीव इदीकृत्यदानीमनवगाद्यमित प्रथमं तावद्यपालवित्मस्त्र व्यक्ति स्वति श्रवत्वत्व वदीव वदीकृत्यदानीमनवगाद्यम् । त्ववद्यस्व स्वत्वत्व वदीव वदीकृत्यदानीमनवगाद्यम् । वावद्यप्रस्थालवास्यस्त्व वद्यक्ते वदीव हति । इतेव वदीकृत्यस्व स्वत्वत्व स्वत्व वदीव वदीकृत्य वदीव वदीकृत्यस्व स्वत्व स्वति । स्वत्व वदीकृत्यस्व स्वत्व स्वत्व स्वत्व स्वत्व स्वत्व स्वत्यस्व स्वत्व स

श्रीधरी

30/19

ऊर्ष्वं त्वेवोदसर्पत्तिच्छरोऽश्रयत इत्याद्याः श्रुतयो विद्धतीत्याह । उद्रम्यासत इति। ऋषिवर्त्मसु ऋषीणां संप्रदायमार्गेषु ये कूर्षदशस्ते उद्रालंबनं मणिपुरकस्थं ब्रह्मोपासते ध्यायंति। शार्कराक्षा इति श्रुतिपदस्य प्रतिपदं कूर्षदश इति । कूर्य शर्करारजो विद्यते दृष्यां तेतथा रजःपिहितदृष्टयः स्थूलदृष्टय इति यावत् । उद्रग्स्य हृद्यापेक्षया स्थूलत्वात् । यदा । कूर्य स्वमम्। स्वमदश इत्यर्थः । तदा हृद्यस्थं स्वममेवालच्य तत्त्रवेशाय प्रथममुद्रस्थम्यासत इति भावः । आरुणयस्तु साक्षाबृद्यस्थं दृहरं स्वममेवोपासते । हृद्यविशेषणं परिसरपद्धतिमिति । परितः सरंति प्रसपं-तीति परिसरा नाच्यस्तासां पद्धति मार्ग प्रसर्णस्थानिमत्यर्थः । विशेषणस्य फलमाह । तत इति । ततो हृद्यात् । भो अनंत ! तव धामोपल्यिस्थानं सुषुम्नाल्यं परमं श्रेष्ठं ज्योतिर्मयं शिरो मूर्थानं प्रसप्दिशाद्यस्थित् । मूलाधारादारस्य हृद्यमध्याद्वक्षरंप्रं प्रत्युद्गतिमत्यर्थः । कथंभूतं धाम । यत्समेत्य प्राप्य पुनिरहं कृतांतम्रक्षे संसारे न पतंति । तथा च श्रुतिः । शर्वं चैका हृद्यस्य नाच्यस्तासां मूर्थानमिनिःस्तैका ॥ तयोर्ध्वमायन्नसृतत्वमेति विष्यगन्या उत्क्रमणे भवंतीति ॥ उद्रादिषु यः पुंसां चितितो मुनिवर्त्ममिः ॥ इति सृत्युत्रयं तेत्र हृद्यतं तम्रपास्महे ॥५॥१८॥ नम्बीश्वरस्यापि तहि जीववदुद्रगदिसंवंधे तद्वप्रविष्टस्य च तारतम्ये सति केन विशेषेणोपास्यत्वमिति। स्वयं कृतसम्यमासु योनिष्वभिव्यक्तस्थानेषु कार्येषु हेहादिषु देत्तवयोपादानत्वया सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवला निर्णुणश्रत्याद्याः श्रुतयः स्तृत्वरोपादानत्वया

परिसरपद्धतिं हृदयमारुणयो दहरम् ॥ तत उदगादनंत तव धाम शिरः परमं पुनिरह यत्समेत्य न पतिनत कृतांतमुखे ॥१८॥ स्वकृतविचित्रयोनिषु विशिन्निव हेतुतया तरतमतश्रकारस्यनछवत्स्वकृतानुकृतिः॥ अथ वितथास्वमूष्विवतथं तव धाम समं विरजिधयोऽन्वयंत्यभिविपण्यव एकरसम्॥१९॥ स्वकृतपुरेष्वमीष्वविहरन्तरसंवरणं तव पुरुषं वदन्त्यखिलशक्तिधृतोऽशकृतम् ॥ इति नृगतिं विविच्य कवयो निगमावपनं भवत उपासतेंऽिष्ठमभवं

प्रागेव विद्यमानत्वेन गुरूपप्रवेशासंभवादिशन्तिव वर्तमानस्वरतमतो न्यूनाधिकभावेन चकास्सि अवभाससे। स्वकृता योनीरनुकरोतीति स्वकृतिरनलवत्। अग्निर्यथा स्वतस्तारम्यद्वीनोऽपि काष्टानुसारेण तथा तथा तथा प्रकाशते तहत्। अथातो वितथासु मिध्याभूतास्वमुषु योनिष्ववितथं सत्यं यदाः सममविशेषमतः सत्यं तव धाम स्वरूपं विरविधयो निर्मलमतयोऽन्वयंति जानंति। नु इति पृथक्षपदं वा। अत्र हेतुः। अभिविषण्यव इति। अभितो विगतन्यहाराः। पणन्यवद्दार इत्यस्य रूपं पण्युरिति। ऐहिकामुध्यिककर्मफलरहिता इत्यर्थः। अविशेषत्वादेवैकरसं सन्मात्र मतस्तवोपाधिकततारतम्याभावादप्रच्युत्तैश्वयस्योपास्यत्वमिति भावः॥ स्वानिर्मतेषु कार्येषु तारतम्यविवित्तत्व ॥ सर्वानुस्यृतसन्मात्रं भगवंतं भजामहे ॥ द्वाशिष्ठ। अपि च कृतो न्वियमाशृङ्का स्याद्भगवतो देहाद्यपाधिकतदोषप्रसङ्ग इति यतोऽविद्याकामकर्मभिः संसरतो जीवस्यापि भगवद्भावं लक्षणया बोधयंत्यस्तं दोषं निषेधयंति। स यश्रायं पुरुषे॥ यश्वासावादित्ये॥ स एकः॥ तत्वमसीत्याद्याः अत्तयः। नन् कत्वर्थस्यात्मनः स्तुतिरियमीश्वरत्वेन कियते न तु तस्येश्वरत्वं बोध्यते। नैतव्युच्यते यतस्ततः। यस्य देवे परा मिक्तर्यथा देवे तथा गुरौ ॥ तस्यते कथितः द्वर्थाः प्रकाशते महात्मन इत्याद्याः अत्याद्य भगक्तर्ये भगवतश्वरणभजनम्यप्तायं वदंतीत्याह। स्वकृतपुरेष्विति। स्वकर्मापाजितेषु पुरेषु देदेवमीषु नरादिषु भोक्तृत्वेन वर्तमानं पुरुषमित्वर्थाक्यस्य प्रापस्य प्रापस्य वर्वति। अश्वहर्यतं स्वर्थाः । स्वत्रतस्त्वावर्षाः। नन्न कार्यकारणस्वत्ववर्यावर्यन्ति। त्रित्रवर्याः। इत्येवं नृगति नुर्जीवस्य गति सन्त्वं विविच्य विशोध्य कवयोऽन्यथेदं न प्राप्यत हित ज्ञानते। निगमावपनं निगमोक्तकमणामावपनमासमंतादुष्यतेऽस्मिन्नत्वावपनं

क्षेत्रं सर्वकमीर्पणविषयमिन्यर्थः । यत्रापितानि कमीणि मुक्तिफलं फलंति तं भवतांऽधिमभवं भवनिवर्षकं विश्वसिताः कृतविश्वासा उपासतेऽर्चनवंदनादिभिः सेवंते । भुत्रीति मर्त्यलोके इदमेवोचित-मिति दर्शयंति । स्वदंशस्य ममेशान त्वन्मायाकृतवंधनम् ॥ त्वदंधिसेवामादिश्य परानंद निवर्तय ॥७॥२०॥ भक्तिरन्यसाधनमिति वचनमनुचितमिव मन्वानो भक्ति गुरूकरोति । दुग्वगमेति । भो ईव्यर ! दुरवगमं दुर्वोधं यदात्मतत्त्वं तस्य निगमाय ज्ञापनाय तवात्ततनोराविष्कृतमूर्तेश्वरितमहामृताव्धिपरिवर्तपरिश्रमणाः चिरतमेव महामृताव्धिस्तिस्मन्परिवर्तो विगाहस्तेन परिश्रमणाः । परि-र्वर्जनार्थः। श्रमणं श्रमः गतश्रमा इत्यर्थः । अपवर्गमपि केचित्र परिलपति नेच्छति क्रतोऽन्यदिद्रपदादि । केचिदित्येवंभृता भिक्तरसिका विरलाइति दर्शयंति । न केवलमन्यसे छति । किंतु तेनैव सुखेन पूर्णाः संतः पूर्वसिद्धं गृहादिसुखमप्यूपेक्षंत इत्याह । तव चरणसरोजहंसकुलसंगविस्थगृहा इति । तव चरणसरोजे हंसा इव रममाणा ये भक्तास्तेषां कुलं तेन संगस्तेन निस्या गहास्ते तथा । अनेन अवणकीर्तने दर्शिते । अतिश्व मुक्तेरप्याधिक्यं मक्तेर्दर्शयति । यथाऽऽह । यं सर्वे देवा नमंति मुमुखवो ब्रह्मवादिनश्चेति । व्याख्यातं च मर्वज्ञेमाध्यक्रद्भः । मुक्ता अपि लीलया विष्रहं कृत्वा भजंत इति । न्वन्कथामृतपाथोधौ विदरंतो महामुदः ॥ कुर्वेति कृतिनः केचिचतुर्वर्गे वृणोपमम् ॥८॥२१॥ आराममस्य पत्रयंति न तं पत्रयति कश्चन ॥ न तं विदाथ य इमा जजानान्य-द्यष्माकमंतरं वभूत ॥ नीहारेण प्रावृता जल्प्या चासुतृप उक्थशासश्चरंतीत्याद्याः श्रतयोऽनुकोशंत्यो जगदात्मनीश्चरे रतिसुपदिशंतीत्याह । त्वदनुपथमिति । त्वदनुवर्तित्वास्वत्सेवौपयिकमिदं कुलायं की पृथिच्यां लीयत इति कुलायं शरीरमात्मसुहृत्प्रियवत् आत्मा च सुहृच प्रियश्च तहचरति । स्वाधीनतया वर्तत इत्यर्थः । तथापि त्विय उन्धुखे हिते प्रिये आत्मिन च। अप्यर्थे चकारः । एवंभने भुवि विश्वसिताः ॥ २० ॥ दुरवगमात्मतत्त्वनिगमाय तवात्ततनोश्चरितमहामृताव्धिपरिवर्तपरिश्रमणाः ॥ न परिलपंति केचिदपवर्गमपोश्वर ते चर-णसरोजहंसकुलसङ्गविसृष्टगृहाः ॥ २१ ॥ त्वदनुपथं कुलायमिदमात्मसुहृत्पियवचरति तथोन्मुखे त्विय हिते प्रिय आत्मिन च ॥ न वत रमन्त्यहो असद्पासनयात्महनो यदनुशया भ्रमंत्युरुभये कुशरीरभृतः ॥२२॥ निभृतमरुन्मनोऽश्वहृदयोगयुजो हृदि यन्मुनय उपासते तदरयोऽपि ययुः स्मर-णात्।। स्त्रिय उरगेंद्रभोगभुजदंडविषक्तिधयो वयमपि ते शमाः समदृशों > विसरोजसुधाः ॥२३॥ क इह नु वेद वतावरजनमलयो अपसरं यत उदगा-सुसैन्येऽपि त्विय बताहो कष्टं न रमंति न सख्यादिना भजंति । असदुपासनया देहाद्युपठालनेनात्महनः प्रमादिनः कुतः। यदनुशयाः यस्यामसदुपासनायामनुशयो वासना येषां ते कुश्रीरभृतः संत उरुभये संसारे भ्रमंति परिवर्तते । अत आत्महन इति भावः । त्वय्यात्मनि जगन्नाथे मन्मनो रमतामिह ॥ कदा ममेद्यं जन्म मानुपं सम्भविष्यति ॥९-२२॥ इदानीमात्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतच्यो मंतच्यो निद्ध्यासितच्य इत्याद्याः श्रुतयो ध्यानमंगत्वेनोपदिशंतीत्याह। निभृतमरूनमनोऽक्षदृढयोगयुज इति। मरुत्याणो मनश्राक्षाणींद्रियाणि च निभृतानि संयमिनानि यैस्ते च दढं योगं युंजंति ते रढयोगयुजस्ते तथाभूता मुनयो हृदि यत्तन्वमुपासते तदेवारयोऽपि तव स्मरणाद्ययुः प्रापुः। ख्लियोऽपि कामत उग्ग्रेंद्रभोगभुजदंडिवपक्तिधयः अहाँद्रदेहसदृशयोर्भुजदंडियोविंपक्ता धीर्यासां ताः परिच्छिन्दृष्टयः समद्दशः सममपरिच्छिन्नं त्वां प्रव्यंत्यो वयं शुत्यभिमानिन्यो देवता अपि ते समा एव कृपाविषयतया । अंत्रमरोजसुधाः अंत्रिसरोजं सुष्टु धारयंत्यः। अयं भावः। इन्थंभतस्तव स्मरणानुभावो ये योगिनस्त्वां हृद्यालंबनस्यासते। याथ वयं त्वां ससं पद्यामो याथ ख्रियः कामतः परिच्छित्वं ध्यायंति ये च द्वेषेण सर्वानिप ताँस्त्वामेव प्रापयतीति। चरणस्मरणं प्रेम्णा तव देव सुदुर्लभम् । यथा कथंचिन्नुहरे मम भूयादहनिंशम् ॥१०॥२३॥ यतो वाची निवर्तते अप्राध्य मनसा सह ॥ को अद्धा वेद क इह प्रावोचत् ॥ कृत आजात कृत इयं विस्षिः ॥ अविग्देवा अस्य विसर्जनेनाथा को वेद यत आवभूव ॥ अने जदेकं मनसो जवीयो नैतदेवा आप्तुवन् पूर्वमर्शत् ॥ तद्वावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तिसमन्त्रपो मातरिश्वा दघातीत्याद्याः श्रुतयो मगवत्त्वं

श्रीधरी

अ०८७

दुईंयं वदंत्यो भक्तिमेवोररीकृत्य स्तुवन्तीत्याह । क इह नु वेदेति । बत अहो भगविन्नह जगत्यग्रसरं पूर्वसिद्धं त्वामवरजन्मलयोऽर्वाचीनोत्पत्तिनाशवान्को नु पुमान्वेद जानाति।ईश्वरस्य पूर्वसिद्धा-वन्यस्य चार्वाचीनत्वे प्रमाणं वदन् ज्ञानकारणाभावमाह । यत उदगादिति ! यतस्त्वत्त ऋषित्रिक्षा उत्पन्नो यं ब्रह्माणमनु उभये आध्यात्मिकाधिदैविका देवगणा उत्पन्नास्ततोऽप्यर्वाचीनाः सर्वे । यदातु भवान्सर्वमवकृष्योपसंहृत्य शयीत तर्हि तदा अनुशायिनां जीवानां ज्ञानसाधनं नाम्ति । यतस्तदा न सन्स्थूलमाकाशादि। न चासत् सूचमं महदादि । न चोभयं सदसद्भयामारब्धं शरी-रम्। न च कालजवस्तिक्षिमित्तभृतं कालवैषम्यम्। एवं सित तत्र तदा न किमपीद्रियप्राणाद्यपि न च ज्ञापकं शास्त्रमपि। अयमभिप्रायः। अविक्सिष्टिगतानां देहाद्युपाधिकृतांतराणां कालवशेन च मिलिनसन्तानां न ताबद्भगवज्ज्ञानसामर्थ्यम्। तथा च श्रृतिः। न तं विदाध य इमा जजानान्यद्युष्माकमन्तरं बभुवेत्याद्याः। यदा त प्रलयसमये न वह्वंतरमस्ति। तदाऽपि साधनाभावान्न भगवज्ञानसामर्थ्यं अतस्त्वदेकशरणतथा श्रवणकीर्तनादिभक्तिरेव सुकरेति । क्वाहं बुद्धचादिसंरुद्धः कव च भूमन्महस्तव ॥ दीनवन्धो द्यासिधो भक्ति मे नृहरे दिश ॥११॥२४॥ इतोऽपि ज्ञानं न सुशकं उपदिशतामि अमबाहुल्यादित्याह । जिनमसत इति । असतो जगतो जिनसुत्पत्ति ये वैशेषिकादयो वदन्ति । असत एव ब्रह्मत्वस्योत्पत्ति ये च पातंजलादयः । सत एवैकविंशति-प्रकारस्य दुःखस्य नाशं मोत्तं वदन्ति ये नैयायिकाः । उतापि ये च सांख्यादय आत्मनि भिदां भेदं च । ये भीमांसका विषणं कर्मफल्डयवहारमृतं सत्यं स्मरन्ति वदन्ति । ते सर्वे आरुपितैरारोपितै-र्भ्रमिरेवोपिदशन्ति न तत्त्वदृष्ट्या । सदेव सौम्येदमग्र आसीत् ॥ ब्रह्माद सन् ब्रह्माप्येति ॥ अनीशया शोचित मुद्धमानः॥ अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः॥ स्वयं घीराः पंडितं मन्यमानाः ॥ जघन्य-दृषिर्यमनु देवगणा उभये ॥ तर्हि न सन्न चासदुभयं न च कालजवः किमपि न तत्र शास्त्रमवकृष्य शयीत यदा ॥२४॥ जनिमसतः सतो मृति-मुतात्मनि ये च भिदां विपणमृतं स्मरंत्युपदिशांति त आरुपितैः ॥ त्रिगुणमयः पुमानिति भिदा यदबोधकृता त्विय न ततः परत्र स भवेदववोध-रसे ॥ २५ ॥ सदिव मनिस्त्रवृत्त्विय विभात्यसदामनुजात्सदिभमुशांत्यशेषिदमात्मत्या ५००तमिदः ॥ निह विकृतिं त्यजंति कनकस्य तदा ५००तम्या

मानाः परियन्ति मृद्धा अधेनैव नीयमाना यथाऽन्धाः ॥ एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ॥ एक एव हि भृतातमा भूते भूते व्यवस्थितः ॥ एकघा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवित्यादिश्वृतिविरोधात् । किंच वस्तुतः पुरुषस्य ित गुणमयः पुमानित्यनेन हेतुना या भिद्दा। उपलक्षणमेतद्भिद्दादि । सा यस्मान्त्रयि विषये अवोधकृता त्वद्विषयाञ्चानविज्ञमिता। विहि किमञ्चानमस्ति । वस्तुतः पुंति नैवेत्याह । ततः अवोधात्परत्र परेऽसगेऽववोधरसे ज्ञानधने स अवोधो न मवेत्र संभवतीत्यथः । मिथ्या-तकंसुक करीरितमहावादांधकारांतरश्चाम्यन्यन्द्वपते मुक्तः कदा स्यामहम् ॥१२॥२५॥ नजु यद्यसन्नोत्पद्यते यदि च त्रिगणमयः पुरुषो न भवति। तहीदं प्रयंचजानं पुरुषथ पृथङ् नास्तीन्युक्तं स्यात्। कथं तिह तथोः सन्वेन प्रतीतिरत आह् । सदिव मन इति। मनो मनोमात्रविलसितिषदं त्रिवृत्तिगुणात्मकं प्रपञ्चजातमसदेव सदिव विभाति । कथमिति चेत्रतह । त्वयीति । त्वथ्यधिष्ठाने । अधिष्ठानसत्त्या सद्धत्रतीयत इत्यर्थः । केवलमिदंकारास्पदं कित्वामतुज्ञत् । मनुजः पुरुषः । अमिवधावकारः । पुरुषमभिज्याज्यप्येति । पुरुषस्यापि पृथक्सन्त्वप्रतीतिमीनोमात्रविलसितेत्यर्थः । तथा च श्रुतिः । असतोऽधिमनोऽध्यत्त ।। मनः प्रजापति स्वापतिः प्रजापतिः प्रजापतिः प्रजापतिः प्रजापतिः प्रजापतिः प्रजापति। वद्यमात्मवेत परमं प्रतिष्ठितं यदिदं किचेति । नन्वात्मविदामपि विश्वं सदेव रक्षुरत्यतः कथमसत्स्यादत आह् । सदिभिष्टश्चेति चेति लोकाचारेण दर्शयति । नहि विश्वतिमिति । सदिभिष्टश्चेति चित्रतेत्वाने प्रवित्ति चित्रतेत्वाने प्रवित्ति चित्रतेति । विश्वति । वश्वति ।

r. . ;

27. 21.

11१३७।

कनकस्य विकृति कुंडलादिकं कनकार्थिनो न त्यजंति । अत्र हेतुः । तदात्मतया कनकरूपत्वेनेत्यर्थः । अतः स्वकृतमिदं विश्वमनुप्रविष्टं च पुरुष्रूपमात्मतयैवावमितं निश्चितम् । यत्मस्वतः सदा माति जगदेतदसत्स्वतः ॥ सदाभासमसत्यस्मिन्भगवंतं भजाम तम् ॥१३॥२६॥ नतु सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म ॥ नेह नानाऽस्ति किंचन ॥ मृत्युमाप्नोति यहह नानेव पश्यित हत्यादिश्रति-भिरैवंभूतस्य भगवतः प्रतिपादनात्तज्ञानं सुकरमेवेति कृतं भक्त्या अत आह । तव परि ये चरंतीति । तवेति कर्मणि पष्ठी । त्वां ये परिचरन्ति । छंदमि व्यवदिनाश्चेति यच्छक्देन व्यवधान-मदोषः। केन रूपेण । अखिलसन्वनिकेततया अखिलानि सन्त्रानि निकेतो यस्य स तथा तस्य भावस्तत्ता तया । सर्वभूतावासतयेत्यर्थः। उत एव अविगणय्य तिरस्कृत्य त एव निऋतेमृथ्योः शिरो मुर्घानं पदा पादेनाक्रमंति मृत्योमूर्धिन पदं दधति । ते तरंति मुच्यन्त इत्यर्थः । ये पुनर्विमुखा अभक्तास्तान् गिरा वाचा पशूनिव विवुधान्विद्योऽपि परिवयसे वन्नामि । कृतः । त्विय कृत-सौहदाः त्विय कृतं सौहदं प्रेम यैस्ते खलु निश्चितं पुनंति पवित्रयंति। आत्मानमन्यानपीति शेषः। नेतरे । तथा च श्रुतिः । तस्य वाक्तंतिनामानि दामानि ॥ तस्येदं वाचा तत्या नामिमदामिमः सर्वे सितमिति । अयमभित्रायः। सत्यमेवंभूतमात्मानं श्रुतयः प्रतिपादयंति तत्र च यद्यपि वस्तुनोऽपरोक्षत्वादपरोक्षमेव ज्ञानम्रुत्पद्यते तथाऽप्यसंगानना विपरीत्वावना तिरस्कृतत्वानम्लिनचित्तेष परोक्षमिव भवतीति नापरोक्षसंसारभ्रमनिवृत्तसमर्थम्। भगवत्परिचर्यया तु सम्यगमलिचित्तानां तत्प्रसादेन लब्धापरोक्षज्ञानानामयत्नत एव करकलितो मोक्ष इति। तथा च अतयः। देहांते देवः परं ब्रह्म तारकं व्याचन्दे ॥ यमेवैष वृशुते तेन लम्यः ॥ यस्य देवे परा भक्तिरित्यादयः ॥ तपंतु तापैः प्रयतंतु पर्वतादटंतु तीर्थानि पठंतु चागमान् ॥ यजंतु यागिर्विवदंतु वादहीरं विना नैव मृति स्वक्रतमनुप्रविष्टमिद्मात्मतया अवसितम् ॥२६॥ तव परि ये चरंत्यखिलसत्त्वनिकेततया न उत पदा अक्रमंत्यविगणस्य शिरो निर्ऋतेः ॥ परिवयसे पश्चित्र गिरा विबुधानिप ताँस्विप कृतसोहदाः खलु पुनंति न ये विमुखाः ॥ २७॥ त्वमकरणः स्वराडिखलकारकशक्तिधरस्तव विलिमुद्रहेति समदंत्यजया अनिमिषाः ॥ वर्षभुजो अखिलक्षितिपतेरिव विश्वसृजो विद्धति यत्र ये त्वधिकृता भवतश्रिकिताः ॥ २८ ॥ स्थिरजातयः स्यरजयोत्य-निमित्तयुजो विहर उदीक्षया यदि परस्य विमुक्त ततः ॥ निह परमस्य कश्चिदपरो न परश्च भवेद्वियत इवापदस्य तव शून्यतुलां दधतः ॥ २९ ॥ तरंति ॥१४॥२७॥ ननु यद्यखिलसत्त्वनिकेतत्वेन भवतः सेव्यत्वग्रुच्यते तिहं तत्करणसंबंघात्कर्तृत्वभोक्तृत्वे प्रसज्येयातां न वस्तुतस्तया त्वामिति चेत्तिहं जीवानामिप तत्तन्यमिति केन विशेषेग पुनः सेन्यसेवकत्विमामाशंकां परिहरंत्यतः । अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पत्र्यत्यचत्तुः स शृणोत्यकर्णः । स वेत्ति वेद्यं न च तस्य वेत्ता तमाहुरस्यं पुरुषं पुराणिमत्याद्याः श्रतयः स्तुवंती-त्याह । त्वमकरण इति । करणसंवंधरिहत एवाखिलकारकशक्तिधरः अखिलानां प्राणिनां यानि कारकाणींद्रियाणि तेपां शक्तीर्घारयति प्रवतयतीति तथा । कुतः । स्वराट् । यतः स्वेनैव राजसे दीप्यसे । नहि स्वतःसिद्धज्ञानशक्तरिद्रियापेचेत्यर्थः । अतस्तव वलिमुद्धहंति पूजां कुर्वेति । अजयाऽविद्यया सहितास्तया वृता इत्यर्थः । अनिमिषा देवा इंद्राद्यस्तत्वृत्या विश्वसन्ना त्रक्षाद्योऽवि । यथा सम्लीका एव किंकराः स्वामिनं सेवंते तथाऽविद्यायुक्ता देवादयस्त्वामिति लोकोक्तिः। समदंति च मनुष्येदचं हव्यकव्यादिलक्षणं विलं भक्षयंति । अत्र दृष्टांतः। वर्षभुजोऽखिलिखितिवतिरि-वेति । यथा दर्पभुजः खंडमंडलपतयोऽखिलक्षितिपतेर्महामण्डलेश्वरस्य स्वप्नजा दत्तवलिभुजो विलमुद्धहेति तद्वदिति । कथं विल वहन्ति तदाह । विद्वति यत्र ये त्विधितकृता भवतश्विकता इति त्वचो भीताः संतो यस्मिन्कर्मणि नियुक्तास्ते तत्कुर्वतीति । त्वदाज्ञापालनमेव वल्युद्धहनमित्यर्थः । तथा च श्रुतिः । भीपाऽस्माद्दातः पवते ॥ भीपोदेति सूर्यः ॥ भीपाऽस्माद्गिनश्चेन्द्रक्च ॥ मृत्युर्घावति पंचम इति ॥ अनिद्रियोऽपि यो देवः सर्वकारकशक्तिपृक् ॥ सर्वज्ञः सर्वकर्ता च सर्वसेव्यं नमामि तम् ॥ १५ ॥ २८ ॥ तदेवं करणप्रवर्तकमीश्वरं करणप्रतंत्रा नरा मजंती-

श्रीघरी

200 410

स्युक्तम् । केवलिमयदेव कारणं तत उत्पन्नत्वेनापि तत्परतंत्रत्वादिति वदंति । यथाग्नेः ज्ञुद्रा विस्फुलिंगा व्युचरंत्येवमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भृतानि सर्व एव आत्मानो न्युचरंतित्याद्याः श्रुतय इत्याह । स्थिरचरजातय इति । हे विश्वक्त नित्यश्वक्तः । यदि तवाजया मायया विहरो विहारः । वदीक्षया ईक्षणलेशेन । ननु मयि लीनानां जीवानां कयं जन्म स्याचत्राह । उत्थिनिमच्युज्ञ इति । उक्षयैवोत्थान्युत्थितान्याविभृतानि निमित्तानि कर्माणि तद्यक्तानि लिंगशरीराणि वा तैर्युज्यंत इति तथा । ननु किनिमित्तीत्थानेन मदिच्छयेव भवंतु, न त्विय वैषम्याभावाद्विषमस्थ्देरयोगादित्याह । परमस्येति । तव परमस्योत्तमस्य परमकारुणिकस्य वियत इवाकाशसदृशस्य । समस्येत्यर्थः । कथिद्परः स्वीयः परोऽस्वीयश्व न भवेत् । न संभवतीत्यर्थः । असदा इदमग्र आसीत् । ततो वै सद्जायतेत्यादिश्वत्या शृत्यपूर्वकत्विमव प्रतीयते तद्यं पुनर्विशिनष्टि । शृत्यतुलां द्वतः श्रुन्यतामयं भजतः । तदेव दर्शयतु पुनर्विशिनष्टि । अपदस्यति । न पद्यत इत्ययदस्तस्य वाङ्मानसयोरगोचरस्यत्यर्थः । त्वदीक्षणवशिक्षोभमायावोधितकर्मिभः । जातान्संसरतः चित्रान्यहरे पाहि नः पितः ॥ १६ ॥ २९ ॥ एवं तावत्यरमात्मनः सकाशादिवद्याकृतकार्योपाध्यस्तदंशा एव जीवा जाताः संसरंतो भजंतीत्युक्तम् । तत्र यद्येकाऽविद्या तद् जीवस्याऽस्याप्येकत्वादेकग्रकतौ सर्वग्रक्ति। स्वत्रक्ति वस्तुत वस्तुत एव नानाऽनिद्यास्तर्व च तेषामणुत्वे देहच्यापि चैतन्यं न स्यात्। देहपरिमाणत्वे च मध्यमपरिमाणानां सावयत्वेनानित्यत्वं स्यात्। अतः सर्वगता

अपरिमिता श्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगतास्तर्हि न शस्यतेति नियमो श्रुव नेतरथा ॥ अजिन च यन्मयं तदिवमुच्य नियंतृ भवेत्सममनुजानतां यद-मतं मतदुष्टतया ॥ ३०॥ न घटत उद्भव प्रकृतिपूरुषयोरजयोरुभययुजा भवंत्यसुभृतो जलबुद्बुदवत् ॥ त्विय त इमे ततो विविधनामगुणैः परमे

मा.द.उ.

1 2 3 6

वा उमयोवां । आधे जीवानां जहत्वापिः द्वितीये पुरुषस्य विकारित्वप्रसंगः । अतएव न तृतीय इत्याशयेनोक्तं प्रकृतिपुरुषयोरुद्धतो न घटत इति श्रूत्याऽजन्वप्रतिपादनादपीत्याह । अज्योरित । तथा च श्रुतिः । अजामेकां लोहितशुक्करुणां बह्वां प्रजां जनयंतीं सरूपाम् । अजो ह्वेको जुपमाणोऽनुशेते जहात्येनां स्कृतमोगामजोऽन्य । इति उपययुजां तु भवंति उमये च तद्युज्य इति युक्संबद्धं परस्पराध्यस्तिमित्ते यावत् । तेनासुमृतः प्राणाद्युपाधयो जीवा जायन्त इत्यर्थः । जलबुद्बुद्वविति । यथा केवलेन जलेनानिलेन वा जलबुद्बुद्रा न भवन्ति किन्तु मिलिताम्यां तहत्व । तत्र यथाऽनिलो निमित्तं जलसुपादानमेवमत्रापि प्रकृतिनिमित्तं पुरुष उपादानम् । तस्माहा एतस्मादात्मन आकाशः संभृतः । सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेयेति । यथाऽगेनेः खुद्रा विस्कुलिंगा व्युच्यरंत्येत्वयेवस्यास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भृतानि सर्व एवात्मनो व्युच्यरंतीत्यादिश्रुतिषु चेतनाचेतनप्रपंचस्य परमात्मोपादनत्वश्रवणात् । न च विकारित्वं परिणामानंगीकारात् । केचित्युनः परिणाममंगीकृत्यात्मनो विकारित्या विपरीतं निमित्तोपादानमाविष्यलेति । सर्वथा तावत्प्रकृतिपुरुपंक्याद्भवति सिद्धम् । तदंकमवाद्वितायं क्रह्मा ॥ अजामेकामविनाशावारेऽयमात्मेत्यादिश्रुतिवलादुत्वत्ति श्रवणाच जीवानामौपाधिकमेव जन्म न वस्तुत इत्युक्तम् । उपाधिलयेन परमात्मित् पुनलपश्रवणाद्वि न वास्तवं जन्मत्याह । त्विचि विकारणात्मानि त इमे जीवाः । तत इति । यतो न वास्तवं जन्म तस्मादिविधनामगुणैरनेकप्रकारकार्योपाधिभः सह निलिन्युलीना वभृतुः । तत्र सुपुत्तिप्रलययामयुन्य-शेषरसा इच लीयते । यथा मधुनि सकलकुत्तुमरसा विशेषतोऽनुपलच्यामणेलच्यने। एवं स्वापादी विशेषमात्रलयात्कारणस्य विद्यानान्यतावत्वते। सृत्तौ तु कारण-

सरित इवार्णवे मधुनि निलिल्युरशेषरसाः ॥३१॥ नृषु तव मायया अमममीष्ववगत्य भृशं त्विय सुधियोऽभवे दधित भावमनुप्रभवम् ॥ कथमनुव-ततां भवभयं तव यद्अकृटिः सृजित मुहुस्लिणेमिरभवच्छरणेषु भयम् ॥ ३२ ॥ विजितहृषीकवायुभिरदांतमनस्तुरंग् य इह यतंति यंतुमितलोलमु-

स्यापि लयास्विय परमे निरुपाधौ सरित इवार्णवे लीयंत इति विवेकः । तथा च श्रुत्यः। यथा सौम्य मधु मधुकृतो निस्तिष्टन्ति नानात् यानां वृक्षाणां रसान्समवहारमेकतां संगमयंति। ते यथा तत्र न विवेकं लमन्ते। अप्रुप्पाहं वृक्षस्य रसोऽस्म्यप्रुप्पाहं वृक्षस्य रसोऽस्मयप्रुप्पाहं वृक्षस्य रसोऽस्मयप्रुप्पाहं वृक्षस्य रसोऽस्मयप्रुप्पाहं वृक्षस्य रसोऽस्मयप्रुप्पाहं वृक्षस्य रसोऽस्मयप्रेपाहं वृक्षस्य रसोऽस्मयप्रेपाहं वृक्षस्य रसोऽस्मयप्रुप्पाहं वृक्षस्य रसोऽस्मयप्रेपाहं वृक्षस्य रसोऽस्मयप्रेपाहं वृक्षस्य रस्म स्वाः प्रजाः सांत संपद्य न विद्रः सित संपद्यमह इति । यथा नद्यः स्यंदमानाः समुद्रऽस्तं गच्छंति नामरूपे विद्राय ॥ तथा विद्रायामरुपाहं वृक्षस्य परात्पाहं वृक्षस्य । यस्मञ्ज्ञाद्य विद्राय तिव्या विद्राय । यस्मञ्चाहं वृक्षस्य परात्पाहं वृक्षस्य । यस्म स्वाः प्रविद्राय हित्य हित्य हित्य हित्य । यस्म पर्वेति सहस्य । उपस्याय प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानमिसंवित्रिशेत्याद्या मगवदस्य हित्यतीत्याह । नृपु तव माययेति स्वु विद्राय । यस्म स्वाः प्रमम् । अनुप्रभवं अन्वत्य हात्वा सुवियो शृशं त्यद्यभवे भवनिवर्वके भावं स्वभावमनुवृत्ति द्यति कुर्वति । कीदशं अमम् । अनुप्रभवं अन्वन्तुप्रभवं अन्वस्य संवारमयं संवारमयं कथं सवेत् । न कथंचिद्यतित्यर्थः । कृतः । यद्यस्मात्त्व अकुर्दिभूमंगरूपिमिस्तिको नेमय इवावच्छे सुवियास्त्विय भावं द्यतीति । संवारचक्रककचिविदीर्णसुदीर्णनानाभवतापत्तसम् ॥ कथंचिद्यपत्नामह प्रयं जनम्यरणादिलक्षणं सृजिति करोति । अत एवंमूतं संवारमाकलक्ष्य तिवृत्वये सुधियस्त्विय भावं द्यतीति । संवारचक्रककचिविदीर्णसुदीर्णनानाभवतापत्तसम् ॥ कथंचिद्यपत्नामह प्रयः व्यस्त्रद्वस्य श्रीनृद्दे नृलोकम् ॥ १ वृत्यत्वस्य स्वाः मावित मावो मनोनियमे सित

श्रीवरं

370/19

मवि । सोऽपि गुरुपसदनादिति गुरूपसदनं विद्धति । तिह्वानार्थं संगुरुमेवामिगच्छेत्सिमत्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् । अचार्यवान्पुरुपो वेद ॥ नैपा तर्केण मितरापनेया प्रोक्ताऽन्येनैव मुझानाय प्रेष्टेत्याद्याः श्रुवय इत्याह । विजितहरीकवाषुभिरिति । विजितानि ह्पीकाणींद्रियाणि वाषुश्र प्राणो यैस्तैरप्यदांतमनस्तुरगमदांतमदिनितं मन एव तुरगो दुर्दमन्वसाम्यानं ये यंतुं नियंतुं यतंति प्रयतंते । अतिलोलमित्वंचलम् । गुरोश्वरणं समबहायानाश्वित्य ते उपायेषु खिद्यंते क्षित्रयंत्राप्तव्यक्त विद्यत्यान्त्रतानिता बहुच्यसनाकृला इह संवारसप्तद्वद्रं संति विष्ठन्ति । दुःखमेव प्राप्तुवंति वंतित्यर्थः । हे अज ! अकृतकर्णधरा अस्वीकृतनाविका वणिजो यथा तद्वत् गुरुणोपदिश्वत्यामवद्धज्ञनसुखानुभृतौ तु स्वतं एव मनो निश्नलं भवि । नान्यथेति भावः ॥ यदा परानंदगुरो भवत्यदे पदं मनो मे भगवँद्वमेत ॥ तदा निरस्ताखिलसाधनश्रमः श्रयेय सौख्यं भवतः कृपातः ॥२०॥३॥ परीच्य लोकान्कर्मचितान् त्राक्षणो निर्वेदमायात् नास्त्यकृतः कृतेन । तथा । यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हिद श्रिताः ॥ अथ मत्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्रुतः इत्याद्या वैराग्यमंगं विद्यतीत्याद । स्वजनसुति । आत्मा देहः । वाम गृहम् । असुः प्राणः । स्वजनादिभिः किम् । सर्वरसे सर्वे रसाः सुखानि विद्यते यस्मिन्दत्यि परमानदे एतस्यैवनिद्यान्यानि भृतानि मात्राष्ठपत्रीविति श्रुतेः । श्रयतस्त्वा सेत्रमानस्य पुन आत्मिन सिति नृणां तुच्छेरेतैः कि क उपयोग इति सत् सत्यं परमार्थसुखमजानतामतएव मिथुनतः स्निया मिथुनीभूय रतये मायासुखाय चरतां प्रवर्तमानानाम् । कर्मणि पष्ठयौ । अजानतद्यस्तः पुरुपान् को न्वर्यः सुखपरयानंद-पायिद्धः ॥ व्यसनशतान्विताः समवहाय गुरोश्चरणं वणिज ह्वाज संत्यकृतकर्णधरा जलधी ॥ ३३ ॥ स्वजनसुतात्मदारधनधामधरासुर्थेस्विति

पायिषदः ॥ व्यसनशतान्विताः समवहाय ग्ररोश्चरणं विणज इवाज संत्यकृतकर्णधरा जलधौ ॥ ३३ ॥ स्वजनस्तात्मदारधनधामधरासुरथैस्त्वित सिति किं नृणां श्रयत आत्मिन सर्वरसे ॥ सदजानतां मिथुनतो रतये चरतां सुखयित को न्विह स्वविहते स्विनरस्तभगे ॥ ३४ ॥ भुवि पुरुप्यतीर्थसदनान्यृषयो विमदास्त उत भवत्यदां जहदो प्रधिनदे चिजलाः ॥ दधित सक्रन्मनस्त्विय य आत्मिनि नित्यपुखे न पुनरुपासते पुरुषसारहरावसथान् ॥३५॥ सत इदमुत्थितं सदिति चेन्ननु तर्कहतं व्यभिचरित क च क्व च मृषा न तथोभययुक् ॥ व्यवहृतये विकल्प इषितो अन्धपरंपरया

यति । न कोपीत्यर्थः । इह संसारे । कथंभृते । स्वविहते स्वत एव नक्करे । स्विन्रस्तभमे स्वत एव गतसारे । पाठांतरे त को न्वित्यस्येतद्विशेपणद्वयम् । अतस्त्वद्भजनमेवोचितिनित्यर्थः । भजतो हि भवानसाक्षात्परमानंदिच्छनः ॥ आत्मैव किमतः कृत्यं तुच्छदारस्रतादिभिः ॥ २१ ॥ ३४ ॥ एवं गुरूपदेशेन तन्त्वमवगम्य सारासारविवेकेन च सर्वतो निर्विद्य तदेव महत्समेनोप्पितिक्षिः सम्यगवधारियत्तं तीर्थसद्मानि सुनयः पर्यटंतीति श्रोतच्यो मंतव्य इत्यादि श्रत्यर्थमाह । स्वि पुरुपुण्यतीर्थसद्मानीति । ते उक्तलक्षणा ऋषयो विमदा निरहंकारा यतो भवत्यदांबुजहदः भवतः पदांवुजं हृदि येषां तेऽतः स्वयमेवाधिनदिविज्ञलं येषां ते उत अपि तथाविधा अपि पुरूणि बहुनि पुण्यानि तीर्थानि सदनानि च चेत्राणि तान्येवोपासते सेवंते । प्रायस्तन्नेत्र महतसंगो भवतीति । अथवा पुरु अधिकं भगवद्भजनलक्षणं पुण्यं येषां तानि च तानि तीर्थानि च गुरवो महांत इत्यर्थः । तेषां सदनान्याश्रमान् । यथाहापरसिहः । निपानागमयोस्तीर्थमृषिजुन्दे
जले गुराविति न पुनः पुरुषसारहरावसथानुपासते । पुरुषाणां सारं विवेकस्थैर्यधैर्यक्षमाशांतिप्रमुखं हरंतीति तथाते च ते आवसथा गृहास्तान् । न च तेषां गृहादिभवक्रत्सितसुखायेचेत्याह । दघित सक्तमनस्त्वयि य आत्मिनि नित्यसुख इति । सकुदिण त्वयि ये मनो दघतीति तेऽपि गृहाद्यासक्ता न भवति । कि पुनरेवंभृता इत्यर्थः । संचन्तान्तावरंगसंगमनिशं त्वामेव संवितयन्सतः संवि
यतो यतो गतमदास्तानाश्रमानावसन् ॥ नित्यं तन्मुखंकजादिगलितत्वत्वपुण्यगाथामृतक्षोतःसंन्ववसंग्रहेत न स्थामहं देहस्त ॥२२॥३५॥ नन्वाम्तायस्य क्रियार्थस्वादानर्थक्यस्वद-

अमयति भारती त उरुवृत्तिभिरुवथजडान् ।। ३६ ॥ न यदिदमग्र आस न भविष्यदतो निधनादनुमितमंतरा त्विय विभाति मृपेकरसे ॥ अत उपमीयते द्रविणजातिविकल्पपथैर्वितथमनोविलासमृतमित्यवयंत्यबुधाः ॥ ३७ ॥ स यदजया त्वजामनुशयीत गुणाँश्च जुपन्भजति सरूपतां तदनु

यार्थं विकल्पो अम इपित इष्ट एव । क्रूटकार्पापणादिनाऽपि क्वचिद्ध चवहारदर्शनात् । नन्वेकत्र सतोऽन्यत्रारोपो अमः प्रसिद्धोऽत्यंतासन्त्रे कथं प्रपंचो अमः स्यात्।सन्त्रे वा नाद्धैनसिद्धिः। उक्तं च भद्धेः । अध्यस्यते खपुष्पत्वमसत्कथमवस्तुनि ॥ प्रज्ञातगुणसत्ताकमध्यारोप्येत वा न वेति नेत्याह । अध्यरंपरयेति । अध्यरंपर्या यो विकल्प इत्यन्यः । अयं भावः । संस्कारज्ञन्यो अमः संस्कारसिद्धये पूर्वप्रतीतिमात्रमपेश्चते न वस्तुसन्त्रम् । प्रतीतौ सत्यां वस्तुसन्वाभावेन ब्रह्मव्यतिरेकादर्शनात् । अतोऽनादित्वात्पृत्रपूर्वभ्रमदृष्टस्योत्तरस्य आरोपो अविष्यति । अध्यरंपरान्यायेन व्यवहारः सेत्स्यतीत्यप्रयोजको हेत्रिति । नजु अक्ष्य्यं ह वै चातुर्भास्ययाजिनः सुकृतं भवति ॥ अपामसोमममृता अभृमेत्यादिभिः कर्मफलस्य नित्यत्वप्रतिपाद्दत्वाद्दस्यं न घटते। नहि नित्यं वस्त्वसद्भवति । तस्माद्धेदप्रतिपादितत्वाद्देतं सदेवेत्याशंक्याह । अमयतीति। हे भगवंस्ते भारती वेदलक्षणा उल्वृत्तिप्रतिश्वित्ति। तस्माद्धेदप्रतिपादितत्वाद्देतं सदेवेत्याशंक्याह । अमयतीति। हे भगवंस्ते भारती वेदलक्षणा उल्वृत्तिप्रति वात्यभेदप्रसंगात् । तद्ययेह कर्मचले लिक्तं लेति लेति लेति लक्षणया प्राशस्त्यमात्रं विष्येकवाक्यत्वात् । अन्यथा वाक्यभेदप्रसंगात् । तद्ययेह कर्मचितो लोकः श्चीयते ॥ एवमेवामुत्र पुण्य-चितो लोकः श्चीयतः हित्यप्रति भवति । उद्भृतं भवतः सत्ते। स्वतः सत्ते। सत्ते सत्ते। सत्ते सत्ते। सत्ते सत्ते। सत्ते सत्ते। सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते। सत्ते सत्ते। सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते। सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते। सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्ते सत्

श्रीघरी

30/19

सुष्टेः पूर्वं न आस नासीत्। सदेव सोम्येदमत्र आसीत्।। आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीदित्यादिश्रुतेः। न च निधनात्प्रख्यादतु अनंतरं भविष्यद्भविष्यति। नासदासीको सदासीचदानामित्या-दिश्रुते: । अतः कारणदंतरा मध्येऽप्येकरसे कवले त्विय स्वा मिथ्यारूपमेव विभावीति मितं निश्चितम् । यत एवमतः श्रुत्वा द्रविणजातिविकलपपर्यद्विणजातीनां द्रव्यमात्राणां सृञ्जोहकार्ष्णा यसरूपाणां विकल्पा मेदा घटकुंडलादयस्तेषां पं थानो मार्गाः प्रकारास्तैरुपमीयते सदशतया निरूप्यते । यथा तत्र कार्याकाराणां नामधेयमात्रताकारणं मृदाद्येव तु सत्यं तथाऽत्राप्याकाशादीनां नाममात्रता ब्रह्मैव सत्यम् । तथा च श्रुतिः । यथा सौम्यैकेन मृहिंपडेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं भवति ।। वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् ॥ यथा एकेन लोहमणिना सर्व लोहमयं विज्ञातं स्यात् ॥ यथा एकेन नखनिकृतनेन सर्वं काष्णीयसमित्यादि । तस्मादस्य सन्वे प्रमाणाभावादसन्वे प्रमाणस्य विद्यमानत्वाद्वितथमनोविलासमृतं सत्यमिति ये अवयंति जानंति तेऽबुधाः अज्ञा इत्यर्थः । अत्रैवं प्रयोगः । विवादाध्यासितं न सत् । आदांतयोरविद्यमानत्वाद्विकारित्वाद्द्रयत्वाच शुक्तिरजताद्वित् । इत्यन्वये दृष्टांतः । आत्मवच्चेति व्यतिरेके दृष्टांतः ॥ मुकुट्कुंडल-कंकणिकिकिकीपरिणतं कनकं परमार्थतः ॥ महदहंकृतिखप्रमुखं तथा नरहरे न परं परमार्थतः ॥ २४॥ ३७ ॥ ननु यदि प्रपञ्चो नाम नास्त्येव तदाऽसता तेन न चैतन्यस्य संबंधगंघोऽपि तिहं किमपराद्धं जीवेन यतोऽयं संसरति । किंवा बहुपुण्यमीश्वरस्य यतो नित्यमुक्तः किं विषयं च तदा कर्मकांडमित्यपेक्षायां जीवेश्वरविशेषम् । द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते ॥ तयोरन्यः पिष्पलं स्वाद्वस्यनश्रमन्यो अभिचाकशीति ॥ अजामेकां लोहितशुक्ककृष्णामित्याद्या वदंतीत्याह । स यदजयेति। सतु जीवो यद्यस्मादजया मायया अजामविद्यामनुशयीतालिंगेत्ततो गुणाँथ देहेंद्रियादीन् जुपन्सेवमान आत्मतयाऽध्यस्यंस्तदनु तदनंतरं सरूपतां तद्धर्मयोगं चजुपन्नपेतभगः पिहितानंदादिगुणः सन् मृत्युं संसारं भजति प्रामोति । तद्विपयमेव च कर्मकांडिमिति मृत्युमपेतभगः ॥ त्वमुत जहासि तामहिरिव त्वचमात्तभगो महसि महीयसे अष्टगृणिते अपरिमेयभगः ॥३८॥ यदि न समुद्धरंति यतयो हृदि कामजटा दुरिंगमोऽसतां हृदिगतोऽस्मृतकंठमणिः ॥ असुतृपयोगिनामुभयतोऽप्यसुखं भगवन्ननपगतांतकादनिधिरूढपदाद्भवतः ॥३९॥ त्वदवगमी न वेति भावः । त्वम्रुत त्वं तु जहासि तामजां मायाम् । ननु सा मय्येवास्ति कथं त्यागस्तत्राह । अहिरिव त्वचिमिति। अयं भावः । यथा भ्रुनङ्गः स्वगतमि कंचुकं गुणबुद्ध्या नामिमन्यते तथा त्वम-जाम् । निह निरंतराह्वादिसंवित्कामधेतुर्थदपतेरजया कृत्यमिति तामुपेक्स इति । कृत एतत्तदाह । आत्तभगो नित्यप्राप्तिथयः महसि परमैश्वर्येऽष्टगुणितेऽणिमाद्यष्टविभृतिमतिमहीयसे पूज्यसे विरा-जसे । कथंभृतः । अपरिमेयभगोऽपरिमितैश्वर्यः न झन्येपामिव देशकालादिपरिच्छिन्नं तवाष्ट्याणितमैश्वर्यमपि तु परिपूर्णस्वस्पानुवंधित्वादपरिमितिमित्यर्थः । नृत्यन्ती तव वीक्षणांगणगता कालस्वभावादिमिर्भावात्सत्त्वरजस्तमोगुणमयानुन्मीलयंती बहून् ॥ मामाक्रम्य पदा शिरस्यतिभरं संमर्दयंत्यातुरं माया ते शरणं गतोऽस्मि नृहरे त्वामेव तां वारय ॥२५॥३८॥ एवं ताबदुक्त-साधन कदम्बेन ये भवन्तं भजंति ते मृत्युं तर्रान्त । इतरे संसरन्तीत्युक्तम् । इदानीं ये बहिः संगं परित्यज्य भगवन्मार्गे प्रवृत्ता अपि कथंचिदन्ताशिनः कामान्न मुश्रन्ति ते न भगवन्तं प्राप्तुवन्ति । न चेह सुसं लभनते । केवलं कुयोनीरेव प्राप्तुवन्ति तान् शोचन्कामान्यः कामयते मन्यमानः स कर्मभिर्जीयते तत्र तत्रेत्यादिश्रत्यर्थमाह । यदि न समुद्ररन्तीति । हे मगवन् ! ये यतयो हृदि स्थिताः कामजटाः कामस्य मुलानि वासना यदि न समुद्धरन्ति नोत्पाटयन्ति । तेपामसतां भवान् हृदिगतोऽपि दुरिधगमो दुष्प्रापः । कथम् । अस्मृतकंठमणिवि-स्मृतो यः कंठमणिस्त त्रन्यः। यथा कंठे वर्तमानोऽप्यस्मृतक्ष्वेदशाप्त इव भवति तद्वदिति। न केवलमेतात्कित्वसुतृपयोगिनामिद्रियतर्पणपराणां योगख्यनाम्भयतोऽप्यसुखिमहासुत्र

च दुःखमेव । तदाह । अनपगतांतकार्दानवृत्तानमृत्योः । लोकाराधनार्जनादिवलेशान्द्रोगवैभवप्राक्त्यभयाञ्चेह तावद्दुःखम् । भवत ईश्वराद्पि दुःखम् । कथंभूतात् । अनिषह्द्वपदात् अनुधिहद्वपदं स्वहृपं यस्य तस्मात् । त्वत्स्वहृपप्राप्त्यभावादविद्यावद्विषयत्वेन प्राप्तनिजधर्मातिक्रमनिवन्धनत्वाहंद्वहृपनरकप्राप्तेरमुत्राप्यसुखमित्यर्थः ॥ दम्मन्यासमिषेण विश्वतजनं भोगैक-

Wes

\$13°00

चितातुः संमुद्यंतमहनिशं विरचितोद्योगक्कमेराकुलम् ॥ अक्षालंघिनमञ्जमञ्च जनतासंगाननासन्यदं दीनानाथ दयानिधान परमानंद प्रभो पाहि माम् ॥२६॥३९॥ ननु यतेनं िकपि इत्यमस्ति प्रारच्धमेव सुखोपभोगेनापच्य्यते । अतः किमिति वृथा शप्यते कभयतोऽप्यसुखमिति अयते च एप नित्यो मिहमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते नो कनीयानित्यादि तत्राह । त्वद्वगमीति । हे सगुण पद्गुणैश्वर्यपुक्त ! त्वद्वगमी त्वज्ञानवानभवदुत्यशुभाशुभयोभीवतः कर्मफलदातुरीश्वराद्धेतोरुत्ययोराविभृतयोः शुभाशुभयोः प्राचीनपुण्यापुण्यकर्मणोः करभूतान् गुणविगुणान्व-यानसुखदुःखसम्बन्धाक्ष वेत्ति नानुसंघत्ते । तिहि तदानी च देहभूतां देहाभिमानिनां प्रवृत्तिनवृत्तिकरीगिरो विरोधिनिषेषलक्षणा न वेति । विगतदेहाभिमानतया कार्याकार्यवोधाभावात्र नियुच्यत हत्यर्थः । युक्तं चैतत् । यतः कारणानमनुजैरन्वहं अवणभृतः अनुदिनं अवणेन चेतसि धृतस्त्वं तेपामपर्वगतिरपवर्गरूपा गतिभवसि । कथं अवणभृतः । अनुयुगं प्रतियुगं या गीतपरंपरा उपदेशसंतितस्तया सत्संप्रदायानुसारेणेत्यर्थः । एतदुक्तं भवति । ये तावत्तन्वज्ञानिनो न तेषां कर्माधिकारशङ्काऽपि । ये चानवरतं त्वत्कथाश्रवणादिनिष्ठास्तेपामप्यासन्नभवत्यदानां विधिनिष्ठचाचः हतरेषां तु योगच्छश्वनेदियलानमानामभ्यापि वा नहि भवामि यथा विधिक्तिकरः ॥२७॥४०॥ त्वद्वगमी न वेत्ति सुखदुःखेन च विधिनिषेधावित्युक्तं तत्रननु कथमवगंतुं शक्यते । दुरिधगमत्वस्योक्तत्वादित्यवमाश्चय सत्यमेवमनवगाद्वमहिम्नो वाद्यनसागोचरत्वादविष्यत्वेतेव ज्ञानमिति

भवदुत्थशुभाशुभयोर्गुणान्वयाँस्ति देहमृतां च गिरः ॥ अनुयुगमन्वहं सगुण गीतपरंपरया श्रवणभृतो यतस्त्वमपवर्गगितिर्मनुजेः ॥ ४० ॥ युपतय एव ते न ययुरंतमनंतत्या त्वमिप यदंतरांडिनचया ननु सावरणाः ॥ ख इव रजांसि वांति वयसा सह यच्छुतयस्त्विय हि फलंत्यतिन्नरसनेन भविन्निधनाः ॥ ४१ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ इत्येतद्ब्रह्मणः पुत्रा आश्रुत्यात्मानुशासनम् ॥ सनंदनमथानर्जुः सिद्धा ज्ञात्वाऽऽत्मनो गितम् ॥ ४२ ॥ इत्यशेषसमाम्नायपुराणोपनिषद्रसः ॥ समुद्धृतः पूर्वजातैव्योमयानेर्महात्मिभः ॥ ४३ ॥ त्वं चैतद्ब्रह्मदायाद श्रद्धयाऽऽत्मानुशासनम् ॥ धारयँश्वर

दर्शयम यद्ष्वं गागि दिवो यदर्गक् पृथिन्या यदंतरा द्यावापृथिवी इमे यद्भृतं भवच भविष्यच्चेत्यादिश्रुतिप्रतिपादितमपरिमितं महिमानमाह। द्युपतय एवेति। हे भगवँस्ते अंतं द्युपतयः स्वागादिलो-कपतयो ब्रह्मात्यो न ययुर्ने प्राप्तः। तत्क्वतः यदंतवद्वस्तु तित्कमिप त्वं न भवसि। आस्तां द्युपतयो न ययुर्तित यद्यसमान्यमप्यात्मनोऽन्तं न यासि। कुतस्तिहं सर्वज्ञता सर्वशक्तिता वाऽन आह। अनंतत्या अधाभावेन। निह शश्विपाणाज्ञानं सार्वज्ञयं तदप्राप्तिश्च शक्तिवेशवं विहंति। अनंतत्वमेवाह। यदंतरेति। यस्य तवांतरा मध्ये नतु अहो सावरणा उत्तरं दश्गुणसप्तावरणपुक्ता अंदिन्यया ब्रह्मांद्वसमृहा वांति परिश्रमंति। वयसा कालचक्रेणखे रजांसीव सह एकदैव न तु पर्यायेण। हि यस्मादेवमतः श्रुत्यस्त्वयि फलंति तात्पर्यवस्या पर्यवस्यति न तु सानाद्वदंत्ययमे-तावानिति। सगुणस्य गुणानंत्यान्त्रगुणस्य चागोचरत्वात्। कथं तर्द्वपदार्थे तात्पर्यमिति। तत्र विधिष्ठखवाक्ये भवेद्यं नियमः।पदार्थस्यैव वाक्यायत्वमिति। निषेवमुखे तु नायं नियम इत्याह। अतिक्रसनेति। अन्यदेवं तद्विदिताद्यो अविदिताद्वि। अन्यत्र धर्माद्व्यत्राध्माद्व्यत्राध्माद्व्यत्राध्मात्त्वत्वात् । अस्यूलमनिवस्याद्विपकारेण लक्षणया च तत्त्वस्यत्वस्य पर्यवस्यन्ति। न च वाच्यं निषेघः श्रुत्यमेव ज्ञाप्यत इति। यतो भवनिधनाः। भवति त्वयि विधनं समाश्चिमां तास्त्या। नहि निरवधिनिषेधः संभवत्यतोऽवधिभते त्विप फलंतित्ययः। द्वपत्यो विदुरंतमनंति त च भवाक्ष श्रित्याः। त्विप फलंतियते नम इत्यतो जय लयेति अज्ञ तव तत्पद्व ॥। १८॥४१॥४२॥ इत्यशेषसमाम्नायपुराणोपनिषद्वस इति सर्वश्चितपुराणरहस्यतात्पर्यमित्ययः

श्रीघा

अ०८७

॥४३॥ अब्बदायादेति । अब्बेव दायमिवायत्नप्राप्यमत्ति सेवत इति तथा । अब्बपुत्रेति वा । ४४॥ पूर्ण कृतकृत्यः । श्रुतघरः श्रुतमर्थं मनसि घारयन् । वीरत्रतो नैष्ठिकः ॥ ४५ ॥ नम इति । श्रीकृष्णावतारतया नारायणं नमस्यति । उक्तं हि एते चांशकलाः प्रंसः कृष्णस्तु भगवान्स्वयमिति ॥४६॥ साक्षारिपतुरिति । योनिव्यवधानं विना जनकस्य अग्रिमथनावसरे कथंचिदरणौ रेतः पवितं ममंथ व्यासस्वदैव तत उत्पन्नः शुक इति हि वदंति ॥४७॥४८॥४९॥ समस्तवेदस्तुत्यर्थं संगृह्यानुस्मारयति । योऽस्योत्प्रेक्षक इति । योऽस्य विश्वस्योत्प्रेक्षकः । एवमनुशायिनां सम-स्तपुरुपार्थिसिद्धये सृष्टिस्थितिप्रलयादिपापणीयमित्यालोचक इत्यर्थः । अनेन निमित्तत्वग्रुक्तम् । एवमालोच्यास्यादिमध्यनिधने । आदिर्जन्म मध्यः पालनं निधनमंतः एतेषु कमसु यो वर्तते । अनेनोपादानत्वमुक्तम् । नजु प्रकृतिपुरुषयोरुपादाननिमित्तत्वे प्रसिद्धे । सत्यम् । तयोरपि तत एवोद्भृतत्वान्मृलकारणं स एवेत्याह । योऽव्यक्तजीवेश्वर इति । प्रवेशनियमने दर्शयित । य इति पूर्वोक्तप्रकारेणेदं सृष्ट्वा। यदर्थमेतत्सुष्टं तेन ऋषिणा सुष्टे कार्येऽहमिति दर्शनात्। ऋषिजीवस्तेन सहानुप्रविष्टः पुरःश्ररीराणि तस्य भोगयतनानि चक्रे। ताः पुरः शास्ति तस्य भोगं ददत्परि गां कामं कामानां भर्जनं नृणाम् ॥ ४४ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं स ऋषिणादिष्टं गृहीत्वा श्रद्धया ५ उत्मवान् ॥ पूर्णः श्रुतधरो राजन्नाह वीरत्रतो मुनिः ॥ ४५ ॥ नारद उवाच ॥ नमस्तरमे भगवते कृष्णायामलकीर्तये ॥ यो धत्ते सर्वभूतानामभवायोशतीः कलाः ॥ ४६ ॥ इत्याद्यमृषिमानम्य तिन्द्रिष्याँश्च महात्मनः ॥ ततो गादाश्रमं साक्षात्पितुर्द्वेपायनस्य मे ॥ ४७ ॥ सभाजितो भगवता कृतासनपरिग्रहः ॥ तस्मै तद्वर्णयामास नारायण-मुखाच्छतम् ॥ ४८ ॥ इत्येतद्वर्णितं राजन्यन्नः प्रश्नः कृतस्त्वया ॥ यथा ब्रह्मण्यनिर्देशे निर्गुणेऽपि श्रुतिश्चरेत् ॥ ४९ ॥ योऽस्योत्प्रेक्षक आदिमध्य-निधने योऽव्यक्तजीवेश्वरो यः सृष्ट्रेदमनुप्रविश्य ऋषिणा चक्रे पुरःशास्ति ताः ॥ यं संपद्य जहात्यजामनुशयो सुप्तः कुलायं यथा तं कैवल्यनिरस्तयो-निमभयं ध्यायेदजसं हरिम् ॥ ५० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधे उत्तराधें नारदनारायणसंवादे वेदस्तुतिर्नाम सप्ताशीतितमो अध्यायः ॥ ८७ ॥ राजोवाच ॥ देवासुरमनुष्येषु ये भजंत्यशिवं शिवम् ॥ प्रायस्ते धनिनो भोजा न तु ल्हम्याः पतिं हरिम् ॥ १ ॥ एतद्वेदितुमिच्छामः संदेहोऽत्र महान्हि नः ॥ विरुद्धशीलयोःप्रभ्वोर्विरुद्धा भजतां गतिः ॥ २ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ शिवः शक्तियुतः शश्वत्तिर्लिगो गुणसंवृतः ॥ वैका-रिकरतेजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा ॥ ३ ॥ ततो विकारा अभवन्षोडशामीषु कंचन ॥ उपाधावन्विभूतीनां सर्वासामश्च ते गतिम् ॥ ४ ॥ इरिहिं पालयति। उपासकस्य च कैवन्यरूपो भवतीत्याह । यं संपद्येति।यं संपद्य प्राप्यानुशयी अन्वनु दंडवत्प्रणामैश्वरणमुले शेते इति तथा स जीवोऽजां कार्यकारणरूपामविद्यां त्यजति। ननु व्रश्नसंपन्नस्यापि जीवस्य तत्सम्बन्धो दृश्यतेऽत आह । सुप्तः कुलायं यथेति । अयं भावः । यथा सुप्तं शरीरवन्तमन्ये पश्यन्ति स त नात्मानं तथा पश्यति एवं जीवनमुक्तमप्यन्ये देहवन्तं पश्यन्ति । स तु न किचि-न्परयतीति । तं इरिमजसमनवरतं घ्यायेत । किमित्यत आह । अभयं न भयं यस्माद्भयनिवर्तकमित्यर्थः । कुत एतत । कैवन्यनिरस्तयोनि कैवन्येनाप्रच्युतस्वरूपावस्थानेन निरस्ता तिरस्कृता योनिर्मृतकारणं माया येन तम् । सर्वश्रुतिशिरोरत्ननीराजितपदांबुजम् ॥ भोगयोग्प्रदं वंदे माघवं कमिनम्रयोः ॥५०॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे उत्तराधें टीकायां सप्ताशीतितमोऽन्यायः ॥८७॥ अष्टाशीतितमे विष्णुमुक्तः कैवन्यमञ्जते।।ततोऽर्वाग्देवमकस्तु विभूतिमिति वर्ण्यते ।।१।। हरिर्भजतां मुक्तिद इत्युक्तममयं ध्यायेदजल हरिमिति तत्र शंकते । देवासुरेति । अशिवमवधीरितमोगम् । मोजा

भोगिनः लक्ष्याः पितं सर्वभोगयुक्तम् ॥१॥२॥ अन्योन्योपमर्देन तमसत्नैविष्यात्त्रिलिंगः । त्रिलिंगत्वमाद्द । वैकारिक इयि । अद्यव्हंकार् इति ॥३॥ विकारा मनइन्द्रियभृतस्याः । पोडशातींद्रियदेवानाममेदिविध्यया । कंचन यिकिचिद्विकारोपाधिकं भजन्तुपाष्यनुरूपाणां विभृतीनां प्रामोतीति ॥४॥ उपद्रष्टा साक्षी सन् । यतः सर्वद्दक् सर्वं पश्यति । अतः प्रकृतेः पर इति । अत्रेदं
सन्तम् । वस्तुनो गुणसंवंधे रूपद्वयमिद्देष्यते ॥ तद्धमीयोगयोगाभ्यां विववत्त्रतिविभवत् ॥ गुणाःसन्त्राद्यःशांतघोरमृद्धाः स्त्रभावतः ॥ विष्णुत्रक्षशिवानां च गुणयंतुस्तरकिपणाम् ॥ नातिमेदो भवेद्मेदो गुणधर्मेरिद्दांशतः ॥ सन्तस्य शांत्या नो जातु विष्णोविद्येषमृद्धते ॥ रजस्तमोगुणाभ्यां तु भवेतां त्रक्षरूपयोः ॥ गुणोपमदेतो भृयस्तदंशानां च भिन्नता ॥ अतः समप्रसन्तस्य विष्णोमिद्धकरी मितः ॥ अंशतो भूतदेतुश्च तथाऽऽनंदमयी स्वतः ॥ अंशतस्तारतम्येन ज्ञक्करद्वादिसेविनाम् ॥ विभूतयो भवंत्येव शनैमोक्षिऽप्यनंशतः ॥ इदमेवाभित्रत्य तत्र तत्रोच्यन्ते श्रेयांसि । तत्र खलु
सन्ततनोर्नुणां स्युरिति । तथा सन्त्वं यस्य प्रिया मृतिरिति तथा सन्त्वं तत्तीर्थसाधनमिति । तथा त्रयाणामेकभावानां यो न पश्यति व मिदामिति । तथा न ते मध्यच्युतेऽजे च मिदामन्त्रिण चश्चते

निर्गुणः साक्षात्पुरुपः प्रकृतेः परः ॥ स सर्वद्युपद्रष्टा तं भजिन्नर्गुणो भवेत् ॥५॥ निवृत्तेष्वश्वमेधेषु राजा युष्मित्वतामहः ॥ शृण्वन्भगवतो धर्मानपृच्छिदिमच्युतम् ॥ ६ ॥ स आह भगवाँस्तस्मे प्रीतः ग्रुश्रूपवे प्रभुः ॥ नृणां निःश्रेयसार्थाय योऽवतीणों यदोः कुळे ॥ ७ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥
यस्याद्दमनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः ॥ ततोऽधनं त्यजत्यस्य स्वजना दुःखदुःखितम् ॥ ८ ॥ स यदा वितथोद्योगो निर्विण्णः स्याद्धनेहया ॥
मत्परैः कृतमेत्रस्य करिष्ये पदनुप्रहस् ॥ ९ ॥ तद्ब्रह्ण परमं सूद्धमं चिन्मात्रं सदनंतकम् ॥ अतो मां सुदुराराध्यं हित्वाऽन्यान्भजते जनः ॥ १० ॥
ततस्त आग्रुतोषेभ्यो छन्धराज्यश्रियोद्धताः ॥ मत्ताः प्रमत्ता वरदान्विस्मरत्यवजानते ॥ ११ ॥ श्रीश्रुक उवाच ॥ शापप्रसादयोरीशा ब्रह्मविण्युरिश्वादयः ॥ सद्यः शापप्रसादोऽङ्गशिवो ब्रह्मा न चाच्युतः ॥ १२ ॥ अत्र चोदाहरंतोममितिहासं पुरातनम् ॥ वृक्षासुराय गिरिशो वरं दत्त्वाऽऽप्य
संकटम् ॥ १३ ॥ वृको नामासुरः पुत्रः शक्कनेः पथि नारदस् ॥ दृष्ट्वाऽऽध्युतोषं पप्रच्छ देवेषु त्रिषु दुर्मतिः ॥१४॥ स आह देवं गिरिशसुपाधावाश्य
सिध्यसि ॥ योऽल्पाभ्यां गुणदोषाभ्यामाश्च तुष्यित कृष्यित ॥१५॥ दशास्यवाणयोस्तुष्टः स्तुवतोविदिनोरिव ॥ ऐश्वर्यमतुरुं दत्त्वा तत आप सुसंकटम् ॥ १६ ॥ इत्यादिष्टस्तमसुर उपाधावत्रस्वगात्रतः ॥ केदार आत्मक्रव्येण जुह्णानोऽग्निसुखं हरस् ॥ १७ ॥ देवोपलविधमप्राप्य निर्वेदात्ससमे-

इत्यादि । एवं च सित न किंचिदसमंजसम् । तत्तक्कतानां तु कलहो मोहमात्रमिति ॥५॥६॥७॥ यस्याहमनुगृह्णामिति । अयमर्थः । यो विषयान्परिजिहीपुरिष कथंचिद्विद्यमानेषु विषयेषु सज्जते क्षित्रयति च । तस्य विषयापहार एवानुग्रह इति । यथा श्रुतत्वे ध्रुवादीनामैश्वर्यविरोधात् । अथवा प्रथमं विभृतीः कामानुरूपा दस्या शनैविषयमोगावसाने तस्य निर्वेदमृत्पाद्य हरिष्यामि परमानुग्रहं कर्तुमिश्ते । तदुक्तं भगवतैव । न मय्यावेशितधियां कामः कामाय कल्पत इति । दुःखदुःखितिमिति । दुःखादनु पुनर्दुःखितिमित्र प्रतीयमानित्यर्थः ॥ ८ ॥ स पुनर्वन्धृनामाग्रहेण घनेहया प्रवृत्तोऽपि मदनुग्रहेण यदा निष्फलोद्यमो निर्विण्णः स्यात्तदा मदनुग्रहमिति मसासाधारणमनुग्रहम् ॥ ९ ॥ तमेवाह । तद्त्रक्षति । अतः पश्चादिप मोश्वमरोचयन् । अत्यासक्तो जन हत्यर्थः ॥ १० ॥ ११ ॥ एतदेवितहासेन स्फुटियतुमाह । धापप्रसाद्योरिति । ब्रह्मा चेत्यन्वयः ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ १४ ॥ ससंकटमाप । कैलासोत्पाटनं पुरपा-

श्रीघरी

2011

लनं च ॥१६॥ स्वगात्रत उपाधावत् । कथम् । आत्मक्रच्येण स्वमांसेन जुह्वान इति ॥ १७ ॥ आष्ट्रश्रच्छेत्पृद्यतः ॥ १८ ॥ मृतिमानप्रिरिव देदीप्यमानः । वयमधुनातना यथा किचिद्ःखेन मर्तुकामं वारयामस्तद्विदिति । स च उपस्कृतोकृतिः । परिपूर्णदेहोऽभवत् । तं न्यवारयदेवमाह च ॥१९॥ तौयेनापि भजतां प्रीतः स्यां त्वया तु देहो वृथा पीड्यत इति ॥२०॥२१॥ दातुमन-र्डमपि दत्तवान् । सर्पाय श्रीरमिव ॥ २२ ॥ २३ ॥ उपसृष्टोऽनुगतः । उदगादधावत् । उदगुत्तरतः ॥ २४ ॥ वैद्धंतं श्रेतदीपम् ॥ २५ ॥ २६ ॥ तं वृकासुरम् । तथाव्यसनं ताद्यव्यसनं यस्य ऽहिन ॥ शिरोऽवृश्चत्स्विधितिना तत्तीर्थिक्किन्नमूर्धजम् ॥१८॥ तदा महारुणिकः स धूर्जिटिर्यथा वयं चामिरिवोत्थितोऽनलात् ॥ निगृह्य दोभ्यां भुज-योर्न्यवारयत्तत्स्पर्शनाद्भय उपस्कृताकृतिः ॥१९॥ तमाह चांगालमलं वृणीष्व मे यथाऽभिकामं वितरामि ते वरम्॥ प्रीयेय तोयेन नृणां प्रपद्यतामहो त्वयाऽऽत्मा मृशमर्द्यते वृथा ॥ २० ॥ देवं स वत्रे पापीयान्वरं भूतभयावहम् ॥ यस्य यस्य करं शीर्ष्णि धास्ये स प्रियतामिति ॥ २१ ॥ तच्छुत्वा भगवात्रु द्रो दुर्मना इव भारत ॥ ओमिति प्रहसँरतस्मै ददेऽहेरमृतं यथा ॥२२॥ इत्युक्तः सोऽसुरो नूनं गौरीहरणलालसः ॥स तद्वरपरीक्षार्थं शंभो-मूर्धिन किलासुरः ॥ स्वहस्तं धातुमारेभे सोऽबिभ्यस्त्वकृताच्छिवः ॥२३॥ तेनोपसृष्टः संत्रस्तः पराधावनसवेपशुः ॥ यावदंतं दिवो भूमेः काष्ठानामु-दगादुदक् ॥२४॥ अजानंतः प्रतिविधिं तूष्णीमासन्सुरेश्वराः ॥ ततो वैकुंठमगमद्भास्वरं तमसः परम् ॥२५॥ यत्र नारायणः साक्षान्न्यासिनां परमा गतिः ॥ शांतानां न्यस्तदंडानां यतो नावर्तते गतः ॥ २६ ॥ तं तथाव्यसनं दृष्ट्वा भगवान्वृजिनार्दनः ॥ दूरात्प्रत्यदियाद्भत्वा बदुको योगमायया ॥ २७ ॥ मेखलाजिनदंडाचैस्तेजसा अभिवादयामास च तं कुशपाणिर्विनीतवत् ॥ २८ ॥ श्रीभगवानुवीच ॥ शाकुनेय भवा-न्व्यक्तं श्रांतः कि दूरमागतः ॥ क्षणं विश्रम्यतां पुंस आत्माऽयं सर्मकामधुक् ॥२९॥ यदि नः श्रवणायालं युष्मद्ववसितं विभो ॥ भण्यतां प्रायशः पुंभिर्धृतैः स्वार्थान्समीहते ॥ ३० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं भगवता पृष्टो वचसाऽमृतवर्षिणा ॥ गतक्कमोऽत्रवीत्तस्मै यथा पूर्वमनुष्टितम् ॥ ३१ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ एवं चेचिहिं तद्वाक्यं न वयं श्रद्दधीमहि ॥ यो दक्तशापात्पेशाच्यं प्राप्तः प्रेतिपशाचराट् ॥ ३२ ॥ यदि वस्तत्र विश्रंभो दानवेंद्र जगद्गुरो ॥ तर्द्यंगाशु स्वशिरिस हस्तं न्यस्य प्रतीयताम् ॥ ३३ ॥ यद्यसत्यं वचः शंभोः कथंचिद्दानवर्षभ ॥ तदैनं जह्यसद्वाचं न यद्वकाऽनृतं पुनः ॥ ३४ ॥ इत्थं भगवतिश्रित्रैर्वचोभिः ससुपेशलैः ॥ भिन्नधीर्विस्मृतः शीर्षिण स्वहस्तं कुमतिर्व्यधात् ॥ ३५ ॥ अथापतिद्भन्निशिरा वज्राहत इव क्षणात् ॥ जयशब्दो नमःशब्दःसाधुशब्दोऽभविद्वि ॥ ३६ ॥ मुमुचुः पुष्पवर्षाणि हते पापे वृकासुरे ॥ देविषिपृतृगंधर्वा मोचितः संकटान्छिवः तम् । वृजिनार्दनो दुःखहंता । दूरत एव दृष्टा मेखलादिभिरुपलक्षितः । प्रस्युदियात्संग्रुखमागतः ॥ २७ ॥ २८ ॥ व्यक्तं निश्चितम् । कि किमथम् । आत्मा देहः सर्वपुरुपायहेतः । अतो मा पीडयेति ॥ २९ ॥ प्रायशः पुंभिर्धतैर्भवान् स्वार्थान्समीहते साधियतुमिच्छति । अथवा जनः पुंभिः सहायैः स्वकार्याण साध्यत्यतो नः कथ्यतामिति ॥३०॥३१॥ पेशाच्यं पिशाचानामिव

धुत्तिम् ॥:३२ ॥३२॥ यद्यथा वक्ता वदिष्यति ॥३४॥ चित्रैर्म्नामकैः । सुपेशलैरतिरस्यैः । मिन्नघीर्भेशितमतिः ॥३५–३८॥ किम्रु वक्तव्यं विश्वेशे त्वयि कृतागरकः कृतापराघ इति ॥३९॥ अव्याकृतशक्त्युदन्वतो वाद्मानसामोचरशक्तिसमुद्रस्य । गिरित्रमोक्षं शिवमोचनरूपं चरितम् । संसृतिमिनीनायोयिसंचारैः ॥ ४० ॥ मक्तसंकटमालोक्य कृपापूर्णहृदंयुजः ॥ गिरित्रं चित्रवा-क्यात मोक्षयामास केशवः ॥ १ ॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कंधे उत्तरार्थे टीकायामष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥८८॥ नवाशीतितमे देवः को महानिति संश्ये ॥ परीच्य विष्णोहत्कर्षे मुनिम्यो-॥ ३७॥ मुक्तं गिरिशमभ्याह भगवानपुरुषोत्तमः॥ अहो देव महादेव पापोऽयं स्वेन पाप्पना ॥ ३८ ॥ हतः को न महत्स्वीरा जंतुर्वे कृतिकिल्बि-षः ॥ चैमी स्यात्किमु विश्वेशे कृतागस्को जगदुगुरौ ॥ ३९ ॥ य एवमन्याकृतशक्त्युदन्वतः परस्य साक्षात्परमात्मनौ हरेः॥ गिरित्रमोत्तं कथयेच्छ-णोति वा विमुच्यते संस्तिभिस्तथाऽरिभिः ॥४०॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे रुद्रमोक्षणं नामाष्टारीतितमोऽध्यायः॥८८॥ श्रीशक उवाच ॥ सरस्वत्यास्तटे राजन्नपयः सत्रमासत ॥ वितर्कः समभूतेषां त्रिष्वधीशेषु को महान् ॥ १ ॥ तस्य जिज्ञासया ते वे भूगं ब्रह्मसतं न्प ॥ तज्ज्ञप्यै भेषयामासुः सोऽभ्यगादुब्रह्मणः सभाम् ॥२॥ न तस्मै प्रहृणं स्तोत्रं चके सत्त्वपरीक्षया ॥ तस्मै चुकोध भगवान्यज्वलन्स्वेन तेजसा ॥३॥ स आत्मन्युत्थितं मन्युमात्मजायात्मना प्रभुः ॥ अशीशमद्यथा विह्नं स्वयोन्या वारिणाऽऽत्मभूः ॥४॥ ततः कैलासमगमत्स तं देवो महेश्वरः॥ परिरब्धं समारेभ उत्थाय भातरं मुदा ॥ ५ ॥ नैच्छत्त्वमस्युत्पथग इति देवरचुकोप ह ॥ शूलमुद्यम्य तं हंतुमारेभे तिग्मलोचनः ॥ ६ ॥ पतित्वा पादयोर्देवी सांत्वयामास तं गिरा ॥ अथो जगाम वैकुंठं यत्र देवो जनार्दनः ॥ ७ ॥ शयानं श्रिय उत्संगे पदा वज्ञस्यताङयत् ॥ तत उत्थाय भगवान्सह टक्स्यासतां गतिः ॥ ८ ॥ स्वतल्पादवरुह्याथ ननाम शिरसा मुनिय ॥ आह ते स्वागतं ब्रह्मित्रिपीदात्रासने चणम् ॥ अजानतामा-गतान्वः चंतुमईथ नः प्रभो ॥ ९ ॥ अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महासुने ॥ इत्युक्त्या विषचरणौ मर्दयन्स्वेन पाणिना ॥१०॥ पुनीहि सहलोकं मां लोकपालाँश्च मद्भतान् ॥ पादोदकेन भवतस्तीर्थानां तीर्थकारिणा ॥ ११ ॥ अद्या उहं भगवँ ब्रह्मया आसमेकांतभाजनम् ॥ वत्स्यत्यरिस मे भूति-र्भवरपादहतांहसः ॥ १२ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं बुवाणे वैक्कंठे भृगुस्तन्मंद्रया गिरा ॥ निर्वृतस्तर्पितस्तृष्णीं भक्त्यत्कंठोऽश्रुलोचनः ॥ १३ ॥ पुनश्र सत्त्रमात्रज्य मुनीनां ब्रह्मवादिनाम् ॥ स्वानुभूतमशेषेण राजन्धृगुरवर्णयत् ॥ १४ ॥ तिश्वराम्याथ मुनयो विस्मिता मुक्तसंशयाः ॥ भूयांसं श्रद्ध-र्विष्णुं यतः शांतीर्यतो अयम् ॥ १५ ॥ धर्मः साक्षाद्यतो ज्ञानं वैराग्यं च तदन्वितम् ॥ ऐवर्यं चाष्टधा यस्माद्यश्र्वात्ममलापहम् ॥ १६ ॥ मुनीनां Sवर्णयद्भुगुः ॥१॥ इतिहासांतरमाह । सरस्वत्या इति ॥१॥२॥। स्वयोन्या स्वस्यैव रूपांतरेणाभिन्यक्तिस्थानेन स्वकार्ये मेत्यर्थः। तेन यथा कश्चिद्वह्वि शमयति तथा तथा स्वकार्येण पुत्रेण निमित्तेन क्रोधं शमयामासेत्यर्थः ॥ ४-१० ॥ तीर्थकारिणा तीर्थत्वनिधित्तेन ॥ ११ ॥ १२ ॥ शिरा निर्धृतरतूर्णी वधूवेति श्रेवः ॥ १३ ॥ १४ ॥ विस्मिता अपराधातिरेकेऽपि निर्विकारि-

श्रीधरी

37069

।१४२॥

त्वेन । भृयांसं श्रद्धः । महत्तमं निश्चितवंतः । यतो यस्मिन् ॥१५॥ वैराग्यं च चतुर्विधमिति पाठे तबातुर्विध्यमेवं द्रष्ट्यम् । विषयांस्त्यक्तुमशक्तुत्रतोऽपि संमानेच्छात्याग् आद्यं वैराग्यम् । विषयाणां मध्ये लवणादिव्यतिरेकेणापि वृत्तिर्द्वितीयम् । तथा वृत्ताविष मनसि रागशैथिन्येन वाह्यंद्वियैरेव विषयसेवनं तृतीयम् । तत्राप्यौदासीन्यं चतुर्थम् । यथाऽऽहुः । वैराग्यमाद्यं यतमान-संज्ञं कविद्विरागो व्यतिरेकसंज्ञः ॥ एकेंद्रियाख्यं दृदि रागसौद्मयं तस्याप्यभावस्तु वशीकृताख्यमिति ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ तस्य भगवत एव यद्यपि त्रिविधा आकृतयः । तत्रासु सन्त्रमेव तीर्थसाधनं पुरुषार्थदेतुः ॥१९॥ इत्थं निश्चित्य सरस्वतीतीरवासिनो वित्रा हरिसेवया मुक्ति प्रापुरिति ॥२०॥ व्यासनंदनस्य मुख्यंकजादुद्गतं गंधयुक्तपीयूपतुन्यं हरेः प्रशस्तं यशो यः संसारी

न्यस्तदंडानां शांतानां समचेतसाम् ॥ अर्किचनानां साधूनां यमाहुः परमां गितम् ॥१०॥ सत्तं यस्य प्रिया मृतिर्बाह्मणास्त्विष्टदेवताः ॥ भजंत्यनाशिषः शांता यं वा निपुणबुद्धयः ॥ १८ ॥ त्रिविधाकृतयस्तस्य राक्षसा असुराः सुराः ॥ गुणिन्या मायया सृष्टाः सत्तं तत्तीर्थसाधनम् ॥ १९ ॥ श्रीष्ठिक उवाच ॥ एवं सारस्वता विष्ठा नृणां संशयनुत्तये ॥ पुरुषस्य पदांभोजसेवया यद्गतिं गताः ॥ २० ॥ सृत उवाच ॥ इत्येतन्मुनितनयास्य-पद्माधपीयृषं भवभयभित्परस्य पुंसः ॥ सुश्लोक्यं श्रवणपुटैः पिवत्यभीक्षणं पांथोऽध्वभ्रमणपित्रश्रमं जहाति ॥ २१ ॥ श्रीष्ठक उवाच ॥ एकदा द्वार-वत्यां तु विष्ठपत्त्याः कुमारकः ॥ जातमात्रो भुवं स्पृष्टा ममार किल भारत ॥ २२ ॥ विष्ठो गृहीत्वा मृतकं राजद्वार्युपधाय सः ॥ इदं पोवाच विल्यनातुरो दीनमानसः ॥ २३ ॥ ब्रह्मद्विषः शाटिषयो लुब्धस्य विषयात्मनः ॥ क्त्रवंधोः कर्मदोषात्पंचत्वं मे गतोऽर्भकः ॥ २४ ॥ हिंसाविहारं नृपतिं दुःशीलमजितेदियम् ॥ प्रजा भजंत्यः सीदिति दिद्धा नित्यदुःखिताः ॥२५॥ एवं द्वितीयं विष्ठिषस्तृतीयं त्वेवमेव च ॥ विमुज्य स नृपद्वारि तां गाथां समगायत ॥ २६ ॥ तामर्जुन उपश्रुत्य किहिंचित्केशवांतिके ॥ परेते नवमे वाले ब्राह्मणं समभापत ॥ २० ॥ किस्विद्वह्यस्त्विवासे इह नास्ति धनुर्धरः ॥ राजन्यवंधुरेते वे ब्राह्मणाः सत्त्रमासते ॥ २८ ॥ धनदारात्मजापृक्ता यत्र शोचिति ब्राह्मणाः ॥ ते वे राजन्यवेषण नटा जीवत्यस्यसम्याः ॥ २९ ॥ अहं प्रजां वां भगवन्नविष्ये दीनयोरिह ॥ अनिस्तीर्णप्रतिज्ञोऽभिन प्रवेच्ये हतकल्पपः ॥ ३० ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ संकर्षणो वासुदेवः प्रयुम्नो धन्वनां वरः ॥ अनिरुद्धोऽप्रतिरथो न त्रातुं शक्तुवंति यत् ॥ ३१ ॥ तत्कथं नु भवान्वर्म दुष्करं जगदीश्वरैः ॥ विकी-

सेवते स मुक्तो भवतीति ॥२१॥ स चोक्तलक्षणो भगवान् कृष्ण एवेति दर्शयितमाख्यानांतरमाह । एकदेति ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ ३५ ॥ ३५ ॥ अबदिष इत्यादिकां तां गाथां वाक्यम् । मिय न कि होषोऽतो राजदोषेणैव मत्पुत्रा श्रियंत इति वारं वारं चुकोशोत्यर्थः ॥२६॥२७॥ ब्रह्मन् किस्विदिति । किमथं बृथा रोदिषि । यतस्त्विवासे घनुर्धरमात्रोऽपि राजन्यवंधुरिप नास्ति । ब्रह्म-ण्यस्य तु का वार्ता । एते तु सत्रे याग इव ब्राक्षणा मिलिता भवित्महंतीत्यर्थः ॥२८॥ तदेवाह । घनदारात्मजाएका यत्रेति । घनादिभिवियुक्ताः संतो यत्र येषु जीवत्सु राजन्येषु शोचंति ते जीवित केवलं जीविकां संपाद्यंति ॥ २९ ॥ इतकन्मष इति । अम्नप्रवेशेन ब्राह्मणविलापश्रवणपातकात्पूतो भवेयमित्यर्थः । अहतकन्मष इति वा ॥ ३० ॥ ३१ ॥ न श्रह्महे न संप्रतीमः

। १२-३४ ॥ एवं प्रौढिवादैविश्रंमितो विश्वासं प्रापितः । निशासयन् मृण्यन् ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ आक्षणोपेक्षकत्वेन कृष्णावज्ञया महेश्वरं नमस्कृत्य ॥ ३७ ॥ न्यरुणदावृतवान् । तदेवाह । तिर्थगृष्वीमिति ॥ ३८ ॥ अदर्शनमापेदे देहोऽपि नावशिष्ट इत्यर्थः ॥ ३९ ॥ ४० ॥ यस्य प्रजाः तत्तत्र ॥ ४१-४४ ॥ प्रत्युक्तो वास्तिः । उपपत्तिभिः प्रतियेषं कुर्वता ॥ ४५ ॥ मावज्ञ र्षित तं बालिश्यात्तन श्रद्धमहे वयम् ॥ ३२ ॥ अर्जुन उवाच ॥ नाहं संकर्षणो ब्रह्मन कृष्णः कार्ष्णिरेव च ॥ अहं वा अर्जुनो नाम गांडीवं यस्य वै धनुः ॥ ३३ ॥ मा अवमंस्था मम ब्रह्मन्वीर्यं त्रयंबकतोषणम् ॥ मृत्युं विजित्य प्रधने आनेष्ये ते प्रजां प्रभो ॥ ३४ ॥ एवं विश्व-म्भितो विषः फाल्गुनेन परंतप ॥ जगाम स्वगृहं प्रीतः पार्थवीर्यं निशामयन् ॥३५॥ प्रसृतिकाल आसन्ने भार्थाया द्विजसत्तमः ॥ पाहि पाहि प्रजां मृत्योरित्याहार्जुनमातुरः ॥ ३६ ॥ स उपस्पृश्य शुच्यंभो नमस्कृत्य महेश्वरम् ॥ दिव्यान्यस्त्राणि संस्मृत्य सज्यं गांडीवमाददे ॥ ३७ ॥ न्यरुणतसु-तिकागारं शरैर्नानाऽस्त्रयोजितैः ॥ तिर्यगूर्धमधः पार्थश्रकार शरपंजरम् ॥ ३८ ॥ ततः कुमारः संजातो विप्रपत्न्या रुदन्मुहः ॥ सद्योऽदर्शनमापदे सशरीरो विहायसा ॥३९॥ तदाह वित्रो विजयं विनिदन्कृष्णसन्निधौ ॥ मौद्धं पश्यत मे योऽहं श्रद्धे क्लीवकत्थनम् ॥ ४०॥ न प्रद्यम्नो नानि-रुद्धो न रामो न च केशवः ॥ यस्य शेकुः परित्रातुं को उन्यस्तद्वितेश्वरः ॥ ४१ ॥ धिगर्जुनं मृपावादं धिगात्मश्वाधिनो धनुः ॥ देवोपसृष्टं यो मौब्यादानिनीषति दुर्मतिः ॥ ४२ ॥ एवं शपति विषयो विद्यामास्थाय फाल्गुनः ॥ ययौ संयमनीमाशु यत्रास्ते भगवान्यमः ॥ ४३ ॥ विष्रापत्य-मचक्षाणस्तत ऐंद्रीमगात्पुरीम् ॥ आग्नेयीं नैऋंतीं सौम्यां वायव्यां वारुणीमथ् ॥ रसातलं नाकपृष्ठं धिष्णयान्यन्यान्युदायुधः ॥ ४४ ॥ ततोऽलब्ध-द्विजसुतो ह्यनिस्तीर्णप्रतिश्रतः ॥ अग्नि विविद्धः कृष्णेन प्रत्युक्तः प्रतिषेधता ॥ ४५॥ दर्शये द्विजसुन् स्ते मा अवज्ञात्मानमात्मना ॥ ये ते नः कीर्ति विमलां मनुष्याः स्थापिष्यंति ॥ ४६ ॥ इति संभाष्य भगवान्नर्जुनेन सहेश्वरः ॥ दिव्यं स्वरथमास्थाय प्रतीचीं दिशमाविशत् ॥ ४७ ॥ सप्तद्वीपा-न्सिष्ठसिष्ठ्रनसप्तर्सार्गरीनथ ॥ लोकालोकं तथा ऽतीत्य विवेश सुमहत्तमः॥ ४८ ॥ तत्राश्वाः शैव्यसुग्रीवमेघपुष्पवलाहकाः॥ तमसि भ्रष्टगतयो वभूवुर्भर-तर्भ ॥ ४९ ॥ तान्दृष्ट्वा भगवान्कृष्णो महायोगेश्वरेश्वरः ॥ सहस्रादित्यसंकाशं स्वचकं प्राहिणोत्पुरः ॥ ५० ॥ तमः सुघोरं गहनं कृतं महद्विदारय-द्भिरितरेण रोचिषा ॥ मनोजवं निर्विविशे सुदर्शनं गुणच्युतो रामशरो यथा चमुः ॥५१॥ द्वारेण चक्रानुपथेन तत्तमः परं परं ज्योतिरनंतपारम् ॥ समरनुवानं प्रसमीच्य फाल्गुनः प्रताडिताक्षोर्ऽापदधिक्षणी उभे ॥ ५२ ॥ ततः प्रविष्टः सिळलं नमस्वता बलीयसैजद्रहर्द्धमभूषणम् ॥ तत्राद्भतं वे माऽवजानीहि । ये निदंति त एव मनुष्या नः कीर्ति स्थापिष्यंति निश्रहां करिष्यन्ति । पाठांतरं तु छंदोमङ्गभयादागंतुकिमिति ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ सप्तसप्तसंख्याका गिरयो येषु कीयेषु तान् ॥ ४८-५० ॥ क्रुवीमिति प्रकृतिपरिणामरूपं नालोकाभावमात्रम् ॥ ५१ ॥ चक्रानुगतेन चक्रमनुगतेन द्वारेण । तत्तमःपरं तस्मात्तमसः परं दूरे वर्तमानं परं श्रेष्टं भागवतं ज्योतिः समञ्जुवानं

श्रीघरी

37068

११४३॥

व्याप्तुवत्प्रसमीच्य प्रताडिताक्षो नेत्रे न्यमीलयदिति ॥ ५२ ॥ एजंत उचलंतो वृहंतो महांत ऊर्मयो भूषणं यस्य तत् । तत्र सलिले भवनं महाकालपुरम् । द्युमत्तमं द्युतिमत्सु श्रेष्ठम् ॥५३॥ सहसं मुर्जि भवाः फणास्तासु मणयस्तेषां चृतिभिः । द्विसदस्रनेत्रैरूजितं स्फटिकगिरिसंकाशम् । शितिकंठजिह्वं कंठाश्र जिह्वाश्र कंठजिह्वाः शितयो नीलाः कंठजिह्वा यस्य तम् ॥५४॥ तद्भो-गसुखासनं तस्यानन्तस्य भोगो देहः सुखकरमासनं यस्य तम् ॥५५॥ महांतो मणित्राता येषु तेषां किरीटकुंडलानां प्रभा तया परिक्षिप्ताः सर्वतः स्फुरंतः सहस्रमपरिमिताः कुंतला यस्य तम् भवनं चुमत्तमं भ्राजन्मणिस्तंभसहस्रशोभितम् ॥ ५३ ॥ तस्मिन्महाभीममनंतमद्भुतं सहस्रमूर्धन्यफणामणिद्यभिः ॥ विश्राजमानं द्विगुणोल्वणेक्षणं सिताचलाभं शितिकंठजिह्नम् ॥५४॥ ददर्शं तद्भोगस्रवासनं विभुं महानुभावं पुरुषोत्तमोत्तमम् ॥ सांद्रांबुदाभं सुपिशांगवाससं प्रसन्नवक्त्रं रुचिरायते-क्षणम् ॥ ५५ ॥ महामणित्रातिकरीटकुंडलप्रभापरिक्षिप्तसहस्रकुंतलम् ॥ प्रलंबचार्वष्टभुजं सकौस्तुभं श्रीवत्सलच्न्या वनमालया वृतम् ॥ ५६ ॥ सुनं-दनंदप्रमुखैः स्वपार्ष देश्वकादिभिमू तिंधरैनिजायुधैः ॥ पुष्टचा श्रिया कीर्त्यजया>खिल्धिभिर्निषेव्यमाणं परमेष्ठिनां पतिम् ॥ ५७ ॥ ववन्द आत्मान-मनन्तमच्युतो जिष्णुश्च तद्दर्शनजातसाध्वसः ॥ तावाह भूमा परमेष्ठिनां प्रभुर्बद्धाञ्जली सिस्मितमूर्जया गिरा ॥५८॥ द्विजात्मजा मे युवयोर्दिदृ जुणा मयोपनीता अवि धर्मगुप्तये ॥ कलावतीर्णाववनेर्भरासुरान्हत्वेह भुयस्त्वरयेतमंति मे ॥५९॥ पूर्णकामाविष युवां नरनारायणावृषी ॥ धर्ममाचरतां स्थित्ये ऋषभौ लोकसंग्रहम् ॥ ६० ॥ इत्यादिष्टौ भगवता तौ कृष्णौ परमेष्ठिना ॥ ओमित्यानम्य भूमानमादाय द्विजदारकान् ॥ ६१ ॥ न्यवर्ततां स्वकं धाम संप्रहृष्टी यथागतम् ॥ विष्राय ददतुः पुत्रान्यथा रूपं यथा वयः ॥ ६२ ॥ निशाम्य वैष्णवं धाम पार्थः परमविस्मितः ॥ यतिकचित्पौरुषं पुंसां मेने कृष्णानुकंपितम् ॥ ६३ ॥ इतीदृशान्यनेकानि वीर्याणीह प्रदर्शयन् ॥ बुभुजे विषयान् प्राम्यानीजे चात्यूर्जितैर्मसैः ॥६४॥ प्रववर्षासि-लान्कामान्त्रजासु ब्राह्मणादिषु ॥ यथा कालं यथैवेंद्रो भगवान्श्रेष्टचमास्थितः ॥ ६५ ॥ हत्वा नृपानधर्मिष्ठान्घातियत्वाऽर्जुनादिभिः ॥ अञ्जसा वर्तयामास धर्म धर्मसुतादिभिः ॥ ६६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधें द्विजकुमारानयनं नामैकोननवितिमो अधायः ॥ ८९॥ श्रीशुक उवाच ॥ सुखं स्वपुर्यां निवसन्द्वारकायां श्रियः पतिः ॥ सर्वसंपत्समृद्धायां जुष्टायां वृष्णिपुंगवैः ॥ १ ॥ स्रीभिश्रोत्तमवेषाभिर्नवयौवनकां-तिभिः ॥ कंदुकादिभिर्हम्येषु क्रीडंतीभिस्तिडिद्युभिः ॥२॥ नित्यं सङ्गलमार्गायां मदन्युद्भिर्मतंगजैः ॥ स्वलंकृतैर्भे टैरश्वे स्थैश्र कनकोज्ज्वलैः ॥ ३॥ ॥ ५६ ॥ कीर्त्यंजया कीर्तिसहितया अजया । अखिलद्धिमिरणिमादिविभृतिभिर्मृतिघराभिः ॥ ५७ ॥ ऊर्जया ऊर्जितया गिरा ॥ ५८ ॥ मे कलावतीर्णाविति संबोधनम् । शीवं मे अंति सका-शमितमागच्छतम् ॥ ५९ ॥ आचरतामाचरतम् । इदं भारतयुद्धात्पूर्वमेव कृतमपि श्रष्टश्यकथनप्रस्तावेनात्रोक्तम् ॥ ६०-६६ ॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे टीकायामेकोननवितिमोञ्ज्यायः ॥ ८९ ॥ चरमे तु नः प्रोक्ता कृष्णलीला समासतः ॥ यदुवंशप्रद्भतानामानंत्यं च सकारणम् ॥१॥ श्रीकृष्णविभृति समासेन दर्शयति । सुखं स्वपुर्यामिति । सर्वसंपदादिविशिष्टायाम् । श्रियः

पतिः । पोडशमहस्रपत्नीनाभेकवन्नमः सँस्तासां गेहेषु रेमे इत्यन्ययः ॥ १॥२॥३॥४॥ ५॥ गेहविशेषणं प्रोन्फुल्लेन्यादिश्चांकेन ॥ ६ ॥ तथा इदिनीषु चांभो विगाद्य विज्ञहार । महानुद्यो वैभवं यस्य सः । घोषितां कुनकुंकुमैिलिसांगः । यतस्ताभिः परिस्ट्धः ॥ ७ ॥ स्तमागधवंदिभिक्षोषगीयमानः ॥८॥९॥ ताः हिन्तवस्राः अतएव विद्वतोरुकुन्प्रदेशाः । उद्गृतानि विस्नस्तानि बृहत्कबरेभ्यः प्रस्तानि यासां ताः । जातेन स्मरेण य जन्सवस्तेन लसंति वदनानि यासां ताः । १० ॥ तामां स्तनेभयो विपक्षितकुंकुमा सम्यस्य । क्रीडाया अनिपंगेणामिनिवेशेन धुनः कंपित: कुंतलबूंदवंधो यस्य सः ॥११॥१२॥१३॥ मुकुन्दैकधियः समाहिता इव क्षणमागिरः सन्यः पुनरतमेवेशं चितयन्त्यो जाडं यथा मवति तथा यानि वाक्यानि ऊचुन्तानि से मचा गद्तः उद्यानोपवनाच्याया पुष्पितद्वमराजिषु ॥ निर्विशदुभुङ्गविहगैर्नादितायां समंततः ॥ ४ ॥ रेमे पोडशसाहस्रपत्नीनामेकवन्नमः ॥ तावद्विचित्ररूपोऽसौ तद्गेहेषु महद्भिषु ॥ ५ ॥ प्रोत्फुल्लोत्पलकहारकुमुदांभोजरेणुभिः ॥ वासितामलतोयेषु क्जद्दिजकुलेषु च ॥ ६ ॥ विजहार विगाह्यांभो हदिनीषु महोदयः ॥ क्चकुंकुमिल्सांगः परिरब्धश्च योपितास ॥७॥ उपगीयमानो गन्धवैर्मृदङ्गपणवानकान् ॥ वादयद्भिर्दा वीणां सृतमागधवन्दिमिः॥८॥ सिच्यमानो ऽच्यतस्ताभिईसन्तीभिः सम रेचकैः ॥ प्रतिसिचन्विचिकीडे यक्षीभिर्यक्षराडिव ॥ ९ ॥ ताः क्लिन्नवस्वविवृतोरुकचप्रदेशाः सिचंत्य उद्धृत-बृहत्कवरप्रसूनाः ॥ कांतं स्म रेचकजिहीरपयोपगुह्य जातस्मरोत्सवलसङ्दना विरेजः ॥ १० ॥ ऋष्णस्तु तत्स्तनविपञ्जितकुं कुमस्रक् क्रीडाभिपङ्गधुत-कुंतलबृंदबंधः ॥ सिञ्चन्युहुर्युवितिभिः प्रतिषिच्यमानो रेमे करेणुभिरिवेभपितः परीतः ॥११॥ नटानां नर्तकोनां च गीतवाद्योपजीविनाम् ॥ क्रीडा-लङ्कारवसांसि कृष्णोऽदात्तस्य च स्त्रियः ॥१२॥ कृष्णस्यैवं विहरतो गत्यालापेक्षितस्मितैः ॥ नर्मच्वेलिपरिष्वंगैः स्त्रीणां किल हता थियः ॥ १३ ॥ ऊचुर्मुकुन्दैकिथयो गिर उन्यत्तवज्ञुडम् ॥ चित्रयन्त्योऽरविंदाचं तानि ये गदतः शृणु ॥१४॥ महिष्य ऊचुः ॥ कुरिर विलपिस त्वं वीतिनद्रा न दोषे स्विपिति जगित रात्र्यासीश्वरो गुप्तवोधः ॥ वयमिव सिख किचद्वाहिनिभिन्नचेता निलननयनहासोदारळीळेत्रितेन ॥ १५ ॥ नेत्रे निमीलयिस नक्त-मदृष्टबन्धुस्त्वं रोरवीपि करुणं वत चक्रवाकि ॥ दास्यं गता वयभिवाच्युतपादजुष्टां किंवा सजं स्पृहयसे कवरेण वोदुम् ॥१६॥ भो भोः सदा निष्ट-नसे उदन्वन्नलब्धनिद्रोऽधिगतम्जागरः ॥ किंवा मुकुंदापहतात्मलांछनः प्राप्तां दशां त्वं च गतो दुरत्ययाम् ॥१७॥ त्वं यदमणा वलवताऽसि गृहीत इन्दो श्रीणस्तमो न निजदीधितिभिः श्लिणोषि ॥ किचन्युकुंदगिदतानि यथा वयं त्वं विस्मृत्य भी स्थगितगीरुपलच्यसे नः ॥ १८ ॥ कित्वाचरि-मृण्वित्यर्थः ॥१४॥ ईक्षरः श्रीकृष्णः स्विपति । त्वं तु निद्राभंगं कुर्वती विलपसि न शेपे न स्विपि । तदनु चितिमत्यर्थः । अथवा नापराधस्तवापीत्याशयेनाहुः । निलननयनस्य भगवता हासेन सहितमुदारं यल्लीलेक्षितं तेन कचिद्गाढं निर्विद्धचेतास्त्वांमिति ॥१५॥ नक्तं रात्रावद्दष्यंधुः सत्ती रोरवीपि । किंवा नैतायदपि तु वयमिव स्पृह्यसे ॥ १६॥ अलब्धनिद्रः सदा निष्टनसे क्रोशांस । किंवा अस्माभिः प्राप्तां दशां त्वपणि गतोऽशि । अहो कष्टं यथा वयं संशोभेन मुकुंदापहृतकुचकुंकुमादिलांछ्नास्तथा त्वपणि यतोऽपहृतश्रीकीस्तुभादिलांछ्नां छच्यसे ॥१०॥ मुकुंदग-दिवानि रहस्याचि विस्मृत्य तदेकचितया कांचर्य श्रीणोऽति । वयभिव स्थागितजीस्तज्ञवाक् । हं इन्दा ! सस्तथैयोपलच्यसे ॥१८॥ अप्रियाचरणं विना स्वरोदारणेन व्यथाजननं मलयानिल!

श्रावरी

20 - 0 -

तवानुचितमित्यर्थः ॥१९॥ भेघेति। आतपार्तिहरणादिसाम्यान्त्रं यादवेंद्रस्य नूनं दियतः सखाऽसि अतो भवाँस्तं ध्यायति । ध्याने लिगान्याहुः अत्युत्कंठ इत्यादि । अहो किमिति त्वया तेन सर्व्यं कृतं यतो दुःखदस्तत्प्रसंग इति ॥२०॥ हे कोकिल ! मे प्रियरावस्य प्रियंवदस्य श्रीकृष्णस्य पदानीव पदानि शब्दाँस्त्वं भाषसे। मृतानसंजीवयतीति तथा तयाऽनया कोमलया गिरा विन्ग-तकंठ रमणीयकंठ! मे कथय किं तब प्रियं करवाणीति ॥२१॥ हे क्षितिधर! त्वं न वदसि न चलसि अतो नूनं महांतमर्थं चितयसे। वत तिहं अपि कि यथा स्तनैविधतुं वयं कामयामहे तथा त्वं स्तनतुल्यैः शृंगैवोंढुं कामयसे । ओमिति चेत्तिहं तवाव्यसमदवस्था भविष्यतीति भावः ॥२२॥ भोः सिंधुपत्न्यो नद्यः ! संप्रति ग्रीष्मे सिंधुमेंघद्वारा असृतवृष्ट्या युष्मान्नानंद्यति । वत अहो कष्टम् । अतः शुष्यंतो हदा यासां ताः अपगतकलशोभाः कृशाश्च वयं यथा प्रियतमस्य भर्तुर्यदुपतेः स्म प्रसिद्धम् ॥ २३ ॥ तदैव दैवादागतं हंसं दूतं कल्यित्वाऽऽहुः । हंसेति । नोऽस्मान्प्रति तमस्माभिर्मलयानिल ते अत्रियस् ॥ गोविंदापांगनिभिन्ने हृदीस्यसि नः स्मरस् ॥ १९ ॥ मेघ श्रीमँस्त्वमसि दियतो यादवेंद्रस्य नूनं श्रीवत्सांकं वयिषव भवान्ध्यायति प्रेमबद्धः ॥ अत्युत्कंठः शबलहृदयोऽस्मद्धिधो बाष्पधाराः स्मृत्वा स्मृत्वा विसृजति मुहुर्दुःखदस्तत्प्रसंगः ॥ २० ॥ प्रियराव पदानि भाषसे अमृतां संजीविकया अनया गिरा ॥ करवाणि किमद्य ते प्रियं वद मे विलगतकंठ कोकिल ॥२१॥ न चलसि न वदस्युदारबुद्धे क्षितिधर चिंतयसे महांतमर्थम् ॥ अपि वत वसुदेवनंदनांत्रिं वयमिव कामयसे स्तनैर्विधर्तुम् ॥ २२ ॥ शुष्यद्भदाः करसिता वत सिंधुपत्न्यः संप्रत्यपास्तकमलिश्रय इष्टमर्तुः ॥ यद्वद्रयं यदुपतेः प्रणयावलोकमप्राप्य मुष्टहृदयाः पुरुक्शिताः स्म ॥ २३ ॥ इस स्वागतमास्यतां पिव पयो बृह्यंग शौरेः कथां दूतं त्वां नु विदाम किनदिजतः स्वस्त्यास्त उक्तं पुरा ॥ किंवा नश्रलसौहदः स्मरित तं कस्माद्भजामो वयं सौद्रालापय कामदं श्रियमृते सैवैकनिष्ठा श्रियाम् ॥२४॥ इतीहरोन भावेन कृष्णे योगेश्वरेश्वरे ॥ कियमाणेन माधन्यो लेभिरे परमां गतिम् ॥२५॥ श्रुतमात्रोऽपि यः स्त्रीणां प्रसह्याकर्षते मनः ॥ उरुगायोरुगीतो वा पश्यंतीनां कुतः पुनः ॥२६॥ याः संपर्यचरनप्रेम्णा पादसंवाहनादिभिः ॥ जगद्गुरुं भर्तृबुद्धचा तासां किं वर्ण्यते तपः ॥२७॥ एवं वेदोदितं धर्ममनुतिष्ठन्सतां गतिः ॥ गृहं धर्मार्थकामानां मुहुश्चादर्शयत्पदम् ॥२८॥ आस्थितस्य परं धर्म कृष्णस्य गृहमेधिनाम् ॥ आसन्पोड-शसाहसं महिष्यश्च शताधिकम् ॥२९॥ तासां स्त्रीरत्नभूतानामष्टौ याः प्रागुदाहताः ॥ रुक्मिणीप्रमुखा राजस्तत्पुत्राश्चानुपूर्वशः॥३०॥ एकैकस्यां पुरा रहस्युक्तं किंवा चलसीहृदः स्मरति । स्मृत्वैव मां प्रस्थापितवानिति चेदत आहुः । हे श्लीद्र जुद्रस्य दृत ! कस्मात्तं वयं भजामः । कामार्थमाह्वयित युष्मानिति चेदत आहुः । अहो तिहं तमा-लापयाकारय । ओमिति गच्छंतमिव तं पुनराहुः । याऽस्मान्वंचययित्वा एकाकिनी सेवते तां श्रियमृते तमेवालापय । सा तदैकिनष्ठा कथं परिहर्तुं शक्यत इति चेदत आहुः । स्नियां जातावेकवच-नम् । अस्मासु स्त्रीपु मध्ये किं सैवैकिनिष्ठा न तुवयमित्यर्थः । पाठांतरे तु क्षौद्रं मधु तद्भन्मधुरालापमात्रं यस्य तमकामदमरतिप्रदं श्रियमृते वयं कस्माद्भजामः । किंत्वनाद्दताऽपि सती पुनः पुनः सैव भजतु । यतोऽस्माद्द्रयो मानिन्यः स्त्रिय एकनिष्ठा एकत्रैव स्वसंमानसिद्धी निष्ठा यासामिति ॥२४॥२५॥ तासां कृष्णे एवंभृतो भावो नातिचित्रमित्याह । श्रुतमात्रोऽपीति । उरुमिर्गायै-गींतैः उरुघा गीतो वा यैः कैथिदपि गीतैः कथाभिः कर्थाचिदपि गीतो वेत्यर्थः ॥ २६ ॥२७ ॥ पदं स्थानम् ॥ २८॥२९॥ या रुक्मिणीत्रमुखा अष्टाबुदाहृताः प्राक् ॥३०॥ एवमटाचरश्रताः

दश दश कृष्णो ऽजीजनदात्मजान् ॥ यावंत्य आत्मनो भार्या अमोधगितरीश्वरः ॥३१॥ तेषामृहामवीर्याणामष्टादश महार्याः ॥ आसन्नुदार्यशस-स्तेषां नामानि मे शृणु ॥३२॥ प्रद्युम्नश्चानिरुद्धश्च दीप्तिमान्भानुरेव च ॥ सांवो मधुर्बृहद्भानुश्चित्रभानुर्वृकोऽरुणः ॥ ३३ ॥ पुष्करो वेदवाहश्च श्रत-देवः सनंदनः ॥ चित्रबाहर्विरूपश्च कविन्यंग्रोध एव च ॥३४॥ एतेषामपि राजेंद्र तनुजानां मधुद्धिपः ॥ प्रद्यम्न आसीत्प्रथमः पितृबद्धिमणीसुतः ॥ ३५ ॥ स रुक्मिणो दुहितरमुपयेमे महारथः ॥ तस्मात्सुतोऽनिरुद्धोऽभूत्रागायुतवलान्वितः ॥ ३६ ॥ स चापि रुक्मिणः पौत्रीं दाहित्रो जगृहे ततः ॥ वज्रस्तस्याभवद्यस्तु मौसलादवशेषितः ॥३७॥ प्रतिवाहुरभूत्तस्मात्सुवाहुस्तस्य चात्मजः ॥ सुवाहोः शांतसेनोऽभूच्छतसेनस्तु तत्सुतः ॥३८॥ न होतस्मिन्कुले जाता अधना अबहुप्रजाः ॥ अल्पायुषोऽल्पवीर्याश्च अबह्यण्याश्च जित्तरे ॥३९॥ यदुवंशप्रसूतानां पुंसां विख्यातकर्मणाम् ॥ संख्या न राक्यते कर्तुमपि वर्षायुत्तेर्न्प ॥४०॥ तिस्रः कोट्यः सहस्राणामष्टाशीति शतानि च ॥ आसन्यदुकुलाचार्याः कुमाराणामिति श्रुतम् ॥ ४१ ॥ संख्यानं यादवानां कः करिष्यति महात्मनास् ॥ यत्रायुतानामयुतलचेणास्ते स आहुकः ॥ ४२ ॥ देवायुराहवहता देतेया ये सुदारुणाः ॥ ते चो-त्पन्ना मनुष्येषु प्रजा दक्षा बबाधिरे ॥ ४३ ॥ तन्निग्रहाय हरिणा प्रोक्ता देवा यदोः कुले ॥ अवतीर्णाः कुलशतं तेषामेकाधिकं नृप ॥४४॥ तेषां प्रमाणं भगवान्त्रभुत्वेनाभवद्धरिः ॥ ये चानुवर्तिनस्तस्य ववृधुः सर्वयादवाः ॥ ४५ ॥ शय्यासनाटनालापक्रीडास्नानादिकर्मसु ॥ न विदुः संतमा-त्मानं वृष्णयः कृष्णचेतसः ॥४६॥ तीर्थं चक्रे नृपोनं यदजनि यदुषु स्वःसरित्पादशौचं विद्विट्स्निग्धाः स्वरूपं ययुरजितपरा श्रीर्यदर्थे उन्ययत्नः ॥ यन्नामामंगलव्नं श्रुतमथ गदितं यत्कृतो गोञधर्मः कृष्णस्यैतन्न चित्रं क्षितिभरहरणं कालचकायुधस्य ॥४७॥ जयति जननिवासो देवकोजन्मवादो

वोऽधिकं तीर्थमित्यासीत्। इदानीं तु यदुषु यदजिन जातं तीर्थं श्रीकृष्णकीतिंरूपमेतरस्वःसिरिद्ध्यं पादशौचं तीर्थमूनगन्यं चक्रे । स्वयमेव सर्वतीर्थोपरि विराजत इत्यर्थः । श्रीकृष्णस्य विद्विपः स्निग्धाश्च वत्सारूप्यं ययुरित्यपि नातिचित्रम् । तस्य परमकारुणिकत्वात् । तथेदं च न चित्रस् । किं तत् । अजितवरा अजिता कैविचद्प्यप्राप्ता परा सर्वतः परिपूर्णा श्रीः कृष्णस्येव नान्यस्येति । वदैवाह । यद<sup>र्भ</sup>ऽन्येपां ब्रह्मादीनां यत्न इति । नमु निरपेक्षं तमेव रुच्धीः श्रयत इति चित्रसेवेति चेन्नहि परममंगरुनासधेयत्वात्तस्येत्याह । यन्नामेति । तदिष नार्थस्मरणापेक्षमित्याह । श्रुतमथ श्रीघरी

20 0 A

गदितमिति । सर्वधमिश्रयत्वादपीत्याह । यत्कृतो गोत्रधम इति । गोत्रेषु तत्त हिष्वंशोषु धर्मा यत्कृतो येन प्रवित्तः । तस्य शितिभग्हरणं नैव चित्रमित्याह । कृष्णस्यैतदिति । कालचकायुधस्येति सर्वसंहारकालमूर्ते विशेषतो दुरन्तप्रभावचकायुधस्य कियदेतदित्यर्थः ॥४७॥ यत एवंभूतः श्रीकृष्णस्ततः स एव सर्वोत्तम इत्याह । जयतीति । जनानां जीवानां यो निवास आश्रयस्तेषु वा निवसत्यन्तर्यामितया तथा स कृष्णो जयति देवक्यां जनमेति वादमात्रं यस्य सः । वस्तुतो अजनमा । यदुवराः पर्यत्सभासेवकस्या यस्य । इच्छामात्रेण निरसनसमर्थोऽपि क्रीडार्थं दोर्मिर-धर्ममस्यन् श्चिपन् । स्थिरचरवृजिनहनोऽधिकारी विशेषानपेश्चमेव वृद्वावनगततरुतृणलतादीनां संसारदुःखहंता । तथा विलासवैद्रव्यानपेत्वं व्रजवनितानां पुरवनितानां च सुस्मितेन शोभनहा-

यदुवरपर्षत्स्वैदोंभिरस्यन्नधर्मम् ॥ स्थिरचरवृजिनन्नः सुस्मितश्रीमुखेन व्रजपुरविनतानां वर्धयन्कामदेवम् ॥ ४८ ॥ इत्थं परस्य निजवर्त्मरिरच्चयाच-लीलातनोस्तदनुरूपविडंबनानि ॥ कर्माणि कर्मकषणानि यदूत्तमस्य श्रूयादमुष्य पदयोरनुवृत्तिमिच्छन् ॥ ४९ ॥ मर्त्यस्तयाऽनुसवमेधितया मुकुन्द-श्रीमत्कथाश्रवणकीर्तनचितयैति ॥ तद्धाम दुस्तरकृतांतजवापवर्गं ग्रामाद्धनं चितिभुजोऽपि ययुर्यदर्थाः ॥ ५० ॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधे उत्तराधें श्रीकृष्णचरितानुवर्णनं नाम नवतितमो उध्यायः ॥ ९०॥

॥ समाप्तोऽयं दशमस्कन्धः सपूर्वोत्तरार्थः ॥

स्ययुतेन श्रीमता ग्रुखेनेव कामदेवं वर्धयन् । कामश्रासौ दीव्यति विजिगीषित संसारमिति देवस्तम् । भोगद्वारा मोक्षप्रदमित्यर्थः ॥ ४८ ॥ तत्तत्कार्यविशेषः स्वीकृतमत्स्यकूर्मादिनानामूर्वेविशेषते श्रेषतो यद्त्तमस्य सतः परस्य तदनुरूपानुकारीणि कर्मकपणानि कर्माणि चरितानि श्रूयात् श्रृणुयादित्यर्थः ॥ ४९ ॥ अनुवृत्तेः फलमाह । मर्त्य इति । श्रीमत्याः कथायाः श्रवणकीर्तनयुक्तया विवया संविष्वित्याऽनुवृत्त्या तथा तिश्वष्ठत्वेन तस्य धाम लोकमेति । लोकत्वेऽपि कालानाकलितत्विमत्याह । दुस्तरेति । दुर्लभपुरूपार्थतामाह । ग्रामादिति ॥ ५० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंघे उत्तरार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकाख्यायां टीकायां नवित्तमोऽध्यायः ॥ ९० ॥

\* श्रीनारायणार्पणमस्तु \*

~>×>×





॥ श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीकृष्णाय नमः॥ ॐ नमः श्रीपरमहंसीस्वादितचरणकमलिचनमकरंदाय भक्तजनमानसिनवासाय श्रीरामचंद्राय ॥ विजयंते परानंदकृष्णपादरज्ञः स्रजः ॥ या धृता मृष्ति जायंते महेंद्रादिमहः स्रजः ॥ १॥ उक्तैकित्रंशताऽष्यायेर्क्षित्रेकादशे ततः ॥ जायंते येतिहासाद्यैः समासच्यासरूपतः ॥ २॥ नारदो वसुदेवाय समासेन न्यवर्णयत् ॥ भगवानुद्धवायाय विस्तरेगाप्पिति ॥ ।। तत्र तु प्रथमेऽष्याये यदुवंशस्य संक्षयः ॥ उपित्रप्तो विरागाय मौसलव्यपदेशतः ॥ श। प्रवृत्तिः परानंदकृष्णकी डाऽनुपवर्णिता ॥ तिश्वृत्त्या परानंदपदारोहोऽनुवर्ण्यते ॥ ।। एवं ताबद्शमस्कन्धे भूमारावतारणाय निजविभूतिविभूषितयदुवंशस्य यदुवंशावतारितसकलसुरांशस्य भगवतः श्रीकृष्णस्य तदुचितप्रवृत्तिविद्वंवनेन तच्छ्ववणस्मरणादिपराणां परेपामानंदकारणं कीढा निरूपिता । अथेदानीमपिरिमितयोगमायावैमवस्य भक्तान।मात्मवन्वोपदेशपूर्वकं कीढार्थं भूतलेऽवतारितानां चाधिकारिणां सुरांशानां मौसलापदेशेन तचदिषकारपदप्रापणपूर्वकं च त्रक्षाद्यनुप्रहाय निजपदारोहो निरूप्यते । तत्र कुरुवेत्रयात्रायामविरक्तस्य वसुदेवस्य कर्मणा कर्मनिर्हारो यथा स्यात्रस्तदुच्यतामित्येवं कर्मयोगं पृष्टवतो नारदादिमिः कर्मयोगो निरूपितः। कर्मणा कर्मनिर्हार एष साधु निरूपितः।। यच्छद्धयात्रिविने शुक्तेवेवयेत पृरुपः इत्यादिना। तेन च विशुद्धसन्तस्य श्रीकृष्णरामो परमेश्वरत्वेन ज्ञातवतः पद्भावित्तेन श्रवरुवेत्ववत्रम्ति । तत्त्रप्रयोत्ताचा वित्तव्यते। तत्त्रप्रयोत्ता। तच्च विषयभोगातिशयेन पुनस्तिरोहितमासीचदेवेदानीं नारदमुखेन प्रथमं पंचाच्याद्या निरूप्यते। तत्रप्रथमेनत्याद्याय यदुकुलस्य त्रक्षापापदेशेनात्युक्रतिषयस्यस्वादामस्तावः। ततस्रपौर्तिमिजायंतेयसंवादेन सपरिकरं परमतन्वनिरूपण्। ततः पष्ठे भगवदुद्धवसंवादप्रस्तावः। ततस्रपौराविनायतेयसंवादेन सपरिकरं परमतन्वनिरूपण्य। ततः पष्ठे भगवदुद्धवसंवादप्रस्तावः। ततस्रपौराविनायतेवात्रस्तावः। ततस्रपौराविनायतेवात्रस्तावः। ततस्रपौराविनायतेवात्रस्तावः। ततस्रपौराविनायत्रस्तावः। ततस्रपौराविनायत्यायत्रस्तावः। ततस्रपौराविनायत्यायात्रस्वायत्यायात्रस

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीबादरायणिरुवाच ॥ कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः सरामो यदुभिर्वृतः॥ भुवोऽवतारयद्वारं जिवछं जनयन् किष्ण् ॥१॥ ये कोषिताः सुबहु पांडुसुताः सपत्नैर्दुर्यू तहेलनकचप्रहणादिभिस्तान्॥ कृत्वा निमित्तमितरेतरतः समेतान्हत्वा नृपान्निरहरित्वितिभारमीशः ॥२॥ भूभारराजपृतना यदुभिर्निरस्य ग्रुप्तैः स्वबाहुभिरचितयदप्रमेयः॥ मन्येऽवनेर्ननु गतोऽप्यगतं हि भारं यद्यादवं कुलमहो अविषद्यमास्ते ॥३॥

विश्वत्या रद्धवं प्रति भगवतस्तन्विन्हिष्णम्। ततो द्वाभ्यां मौसलक्षीहेत्येवमेकत्रिंशताऽष्यायैरेकादशस्कं धस्य प्रवृत्तिः। तस्य च यथामति व्याख्यानमारम्यते। तत्र मौसलप्रसंगार्थं पूर्वस्कं धार्यम् मनुद्रित कलेकद्वयेन । कृत्वेति । अवतारयद्वातारयदित्यद्वागमो द्रष्टव्यः। जिविष्ठं वेगवत्तरमित्रिशीधम्। हिंसापर्यवसायिनमित्यर्थः। किंक कल्हम् ॥१॥ एतिद्वव्योति । ये कोपिता इति । सपत्ने-दुर्योधनादिमिः कोपिताः कोपं कारिताः । सुबहु यथा भवित तथा । बहुवारानित्यर्थः। तदेवाह । दुर्घू तहेलनकच्रप्रहणादिमिरिति । दुर्घू तं कपरय्यूतम् । हेलनमवज्ञा । कच्यद्वणं दुःशासनेन द्रौपद्याः केशाकर्पणम् । एतान्यादियेषां गरदानजनुगृहदाहादीनां तैः कृत्वा ये कोपितास्तान्यादुसुताक्षिमित्तं कृत्वा इतरेतरत उभयोः पक्षयोः समेतान्मिलताकृपान्हत्वा क्षितेर्मारं निरहरण्यहार । यद्वा ये कोपितास्तानितरेरितः परस्परं निमित्तं कृत्वेत्यन्वयः । ये तावत्प्रकरदैत्याः पृतनाद्यस्तान्स्वयमेव इतवान् । ये तु दैत्या बांधवळ्यना स्थितास्तान्यरस्परं निमित्तं विधाय हत्वा भूमारमपाकृतवानित्यर्थः ॥२॥ अपि च भूभारेत्यादि । अन्याश्र भुतो भारम्ताराज्ञपृतना राज्ञां पृतनाः सेनाः राज्ञस्तेषां पृतनाश्रति वा । स्ववाहुमिर्गुप्तैः परिरक्षितैर्यदुमिर्विवाहादिळलेन निरस्य हत्वा । बाहुभिरित चहुवचनं वस्तुतश्रत्ताभप्रयेण । नन्वेवं कृष्णश्रिकीर्षतीति ज्ञात्वा कथं तस्मै यादवा न द्वद्यान्यम् । यादवं कृष्ठोमत्यनेनेव स्ववंश्वतास्त्वयं हननमजुचित-विवित्तिं। अवनेर्भुमेर्मारो यद्यपि लोकप्रतीत्या गतस्तयाऽप्यहमगतमेव मन्ये । हि निश्वतम् । यदसमादिवषद्यं सोद्धमश्रस्यम् । यादवं कृष्ठोमत्यनेनेव स्ववंशत्वास्त्वयं हननमजुचित-

11 2 11

मिति स्चितम् ॥३॥ तहींदमण्यन्यैर्घात्यतां तत्राह । नैवेति । अन्यतो देवादिभ्योऽपि यादवक्रलस्य परिभवस्तिरस्कारो न भवेत् । कृतः । मरसंश्रयस्य मां संश्रयत इति मरसंश्रयं कुठं तस्य । किंच नित्यं विभवोभहनस्य विभवेगीजतुरगादिमिरुच्छूहलस्य ।यद्वा। तहींदं किमिति संहर्तच्यं तत्राह । विभवोभहनस्यति । तस्मादेवं करिष्यामीत्याह । अंतःकिलिमिति । शांतिप्रुपशमप्रपैषि । वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा । उपेष्यामि तदनन्तरं च वैकुंठारूयप्रपैष्यामीत्यर्थः ॥ ४ ॥ व्यवसितः कुर्तानश्रयः । संजह् उपसंहतवान् ॥ ५ ॥ तद्वमवतारप्रयोजनं सर्वं संपाद्य स्वं लोकं जगामेत्याह लोकह्येन । स्वमूर्त्येति । लोकानां लावण्यस्य निर्मुक्तिस्त्यागो यया । यामपेच्य लोकेपु लावण्यं नास्तीत्यर्थः । यदा । लोकेभ्यो लावण्यस्य निर्मुक्तिर्दानं यतः । यत्संपर्कण लोका लावण्यवंतो भवन्तीत्यर्थः । तथा स्वमूर्त्या गृणां लोचनमाच्छिद्यामुष्य ततोऽन्यस्यावलोकने लोचनस्याप्रवृत्तोः तथा स्वगीभिस्ता गिरः स्मरतां चित्तं चाच्छिद्य । तथा पदैस्तत्र तत्रांकित्तेस्तानि पदानीश्वतामीक्षमाणानामन्यतो गमनादिकाः क्रियाशाच्छिद्य । तदानीतनानां सर्वेषां चज्जरादिप्रवृत्तीः स्वैकितिष्यः । एदा। किंच । इत उपरि जनिष्यमाणानां संसारतरणाय कौ पृथिच्यां शोमनाः क्लोकाः सुक्लोकाः कवीनां यस्यां तां स्वकीर्ति वितत्य विस्तार्यानया कीर्त्यां अंजसा सुक्षेत्रैव तु निश्चितं तमस्तरिष्यंतीत्यभिप्रतेस्यः । स्वं पदं स्थानमगादिति ॥ ७ ॥

नैवान्यतः परिभवोऽस्य भवेत्कथं विन्मत्संश्रयस्य विभवोत्रहनस्य नित्यम् ॥ अंतःकिलं यदुकुळस्य विधाय वेणुस्तंवस्य विह्नित शांतिमुपेमि धाम ॥ ४॥ एवं व्यवसितो राजन्सत्यसंकल्प ईश्वरः ॥ शापव्याजेन विषाणां संजहे स्वकुळं विभुः ॥ ४॥ स्वमृत्यां लोकलावण्यनिर्मुक्तचा लोचनं नृणाम् ॥ गीर्भिस्ताः स्मरतां वित्तं पदेस्तानीक्षतां कियाः ॥६॥ आच्छिद्य कीर्ति सुश्लोकां वितत्य हांजसा नु कौ ॥ तमोऽनया तरिष्यंतीत्यगात्स्वं पदमीश्वरः ॥ ७ ॥ राजोवाच ॥ ब्रह्मण्यानां वदान्यानां नित्यं वृद्धोपसेविनाम् ॥ विषशापः कथमभृद्धृष्णीनां कृष्णचेतसाम् ॥ ८ ॥ यित्रमित्तः स वै शापो यादृशो द्विजसत्तम् ॥ कथमेकात्मनां भेद एतत्सर्वं वदस्व मे ॥९॥ श्रीशुक उवाच ॥ विश्वद्वपुः सकलसुन्दरसित्रवेशं कर्माचरन्भित सुमंगलमात्तकामः ॥ आस्थाय धाम रममाण उदारकीर्तिः संहर्तुमैच्छत कुळं स्थितकृत्यशेषः ॥१०॥ कर्माण पुण्यनिवहानि सुमंगलानि गायञ्चगत्किलिमलापहराणि कृत्वा ॥ कालात्मना निवसता यदुदेवगेहे पिंडारकं समगमन्यनयो विसृष्टाः ॥ ११ ॥ विश्वामित्रोऽसितः कण्वो दुर्वासा भृगुरं-

अत्रक्षण्येभ्योऽदात्भ्यो वाऽसेवकेभ्यो वा विप्राः कुप्यन्ति वृष्णयस्तु न तथेत्याह । व्रक्षण्यानामित्यादिना। किंच कोपे जातेऽपि कृष्णचेतमां कथमभून्कयं प्रादुरभूदित्यर्थः ॥८॥ अतः स्पष्टस्य निमितस्याभावाजिमित्तातं पृच्छति । यित्रमित्त । इति । एकात्मनामेकचित्तानां कथं भेदः कलहः ॥ ९ ॥ ईश्वरेच्छैवात्र निमित्तपिति परिहरति । विश्वदिति । सकलानां सुन्दरवस्तृनां सिन्नवेशो
विन्यासिवशेषो यिस्मिन्तद्वपुर्विश्रत् । तिर्हि किमितिसौदर्याद्विपयपरः न सुमङ्गलं कर्माचर्य । तिर्के कयाऽपि कामनया न आप्तकामः । तिर्हि किमिति कर्माचरित । घाम द्वारवत्याच्यं गृहमास्याय
रममाणः । गृहे रममाणात्कर्म ग्राहयितुमित्यर्थः । नतु किमाप्तकामस्य गृहरत्या कर्मिमित्र तित्राह । उदारकीर्तिः उदारा बहुफलप्रदा कीर्तिर्यस्य सः । कीर्तिवितानार्थमित्यर्थः । एवं परमैश्चर्यण
वर्तमान एव कलं संहर्तुमैच्छत् । तत्कस्य हेतोः । स्थितः कृत्ये भूभारहरणे शेषो यस्य सः ॥ १० ॥ इश्वरेच्छयोत्थितं त्रह्मशापनिमित्तं वक्तुमाह । कर्माणीति । कर्मार्थमाहृताः कर्माण
कृत्वा विस्था सुनयः पिंडारकं समगमनित्यन्वयः । विस्थाः प्रस्थापिताः । पूर्वोक्तास्रदारिकारितां विद्यवन्तर्काणि विश्वानिष्ट । पुण्यनिवहानीत्यादित्रिभिः पदैः । कानिचिद्यसेषादिकारिकारितां विद्यवन्तर्काणि

श्रीवगे

3fo ?

12.11

पुण्यमेव जनयन्ति । पुत्रोपलालनादीनि तु तत्काले सुखमेव कुर्वेति । प्रायश्चित्तादीनि तु पापमेव हरंति । एतानि तु सर्वतोमुखानीत्याह । पुण्यनिवहानि कीर्तनादिना पुण्यानि निवहन्ति प्रापयन्तीति तथा सुमङ्गलान्यतिसुखात्मकानि । गायतो जगतः कलिमलापहराणि कृत्वा । भ्रुनिप्रस्थापने हेतुः । कालात्मना संहारकरूपेण यदुदेवगेहे वसुदेवगृहे निवसता । स्वकुलं सिझ्किनि पंतित्यर्थः । पिंडारकं ततो नातिद्रं तीर्थविशेषम् ॥ ११॥ १२ ॥ उपसंगृद्ध पादग्रहणं कृत्वा ॥१३॥ प्रश्नप्रकारमाह । ते वेपयित्वेति द्वयेन । हे अमोघदर्शना विष्राः । एषा अंतर्वत्नी गर्मिणी ॥१४॥ वो युष्मान् साक्षात्प्रष्टुं विलज्जती लज्जमानाऽस्मनसुखेन पृच्छति । प्रसोध्यंती आसन्त्रप्रसवा । किस्वित्सङ्मयनयिष्यति कन्यां वा पुत्रं वा तत्प्रवृत्त ॥१५॥ प्रलब्धा विश्वतः ॥१६॥ तिस्मन्तुदरे । अयस्मयं लोहमयम् ॥१७॥ मंदभाग्येनीऽस्माभिः किमेतत्कृतम् । नोऽस्मान् किं विदिष्यन्तीति विद्वलिताः संतो म्रुसलमादाय गेहान्ययुः ॥१८॥ राज्ञे उप्रसेनाय न तु श्रीकृष्णाय

गिराः ॥ कश्यपो वामदेवोऽत्रिर्वसिष्ठो नारदादयः ॥१२॥ क्रीडंतस्तानुपत्रज्य कुमारा यदुनंदनाः ॥ उपसंगृह्य पत्रज्लुरविनीता विनीतवत् ॥१३॥ ते वेषयित्वा स्त्रीवेषैः सांवं जांबवतीस्त्रत्म ॥ एषा पृज्ल्वति वो विप्रा अंतर्वत्न्यसितेत्त्रणा ॥१४॥ प्रष्टुं विल्रञ्जती साक्षात्प्रत्नूतामोघदर्शनाः ॥ प्रसोष्यंती पुत्रकामा किंस्वित्सञ्जनयिष्यति ॥ १५ ॥ एवं प्रलब्धा मुनयस्तान् इः कुपिता नृप ॥ जनयिष्यति वो मंदा मुसलं कुल्नाशनम् ॥१६॥ तच्छुत्वा तेऽतिसंत्रस्ता विमुच्य सहसोदरम् ॥ सांबस्य ददशुस्तिस्मिन्मुसलं खल्व्यस्मयम् ॥ १७ ॥ किं कृतं मंदभाग्यैनः किं विद्यपित नो जनाः ॥ इति विद्यलित गेहानादाय मुसलं ययुः ॥ १८ ॥ तचोपनीय सदिस परिम्लानमुखिश्रयः ॥ राज्ञ आवेदयांचकुः सर्वयादवसित्रधो ॥ १९ ॥ श्रुत्वाऽमोधं विप्रशापं दृष्ट्वा च मुसलं नृप ॥ विस्मिता भयसंत्रस्ता बभूबुर्द्वारकोकसः ॥२०॥ तच्च्णियित्वा मुसलं यदुराजः स आहुकः॥ समुद्रसिल्ले प्रास्यत्नोहं चास्यावशेषितम् ॥ २१ ॥ कश्चिन्मत्स्योऽप्रसील्लोहं चूर्णानि तरलैस्ततः ॥ उद्यमानानि वेलायां लक्षान्यासिन्कलैरकाः ॥ २२ ॥ मत्स्यो गृहीतो मत्स्यप्तेतिनान्यैः सहार्णवे ॥ तस्योदरगतं लोहं स शल्ये लुब्धकोऽकरोत् ॥२३॥ भगवान्ज्ञातसर्वार्थ ईश्वरोऽपि तदन्यथा ॥ कर्तुं नेन्बद्विप्रशापं कालरूप्यन्वमोदत् ॥२४॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्त्रघे विप्रशापो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ श्रीश्रुक उवाच ॥ गोविंदमुजगुसायां द्वारत्यां कुरूद्व ॥ अवात्सीन्नारदोऽभीच्णं कृष्णोपासनलालसः ॥ १ ॥ को तु राजिन्निद्वियवान्युकुदवरणांबुजम् ॥ न भजेत्सर्वतो मृत्युकृपास्यम-

॥ १९ ॥ २० ॥ आहुक उप्रसेनः । सोऽपि श्रीकृष्णमपृष्ट्वै प्रास्यत्प्रक्षिप्तवान् । अस्य मुसलस्य चूर्णिकियमाणस्यावशेषितं लोहं च प्रास्यत् ॥२१॥ तरलैस्तरंगैः ॥ २२ ॥ अन्यर्मतस्यैः सह । शन्ये शराप्रे ॥ २३ ॥ ज्ञाताः सर्वेऽर्था येन स ईश्वरोऽपि समर्थः सबन्यथा कर्तुं नैच्छत् कित्वन्वमोदत । यतः कालरूपी ॥ २४ ॥ इति श्रीमद्भागवते एदाशस्कंचे मावार्यदीपिकायां टीकायां प्रथमोऽष्यायः ॥१॥ द्वितीये निमिजायन्तसंवादेनाह नारदः ॥ धर्मान् मागवतान् भक्त्या वसुदेवाय पृच्छते ॥१॥ अभीचणं प्रस्थापितोऽपि पुनः पुनरवातसीदित्यर्थः। नतु नारदस्य दचादि-शापामंकत्र वासः संभवतीत्याशंक्याह । गोविदश्रजगुप्तायामिति । न तस्यां शापादेः प्रभाव इत्यर्थः । कृष्णोपासने लालसा औत्कंत्र्यं यस्य सः ॥१॥ यद्भजने मुक्तानामपीदशमोत्सुक्यं तं को

11 3 1

नोमं ने भजेदित्याह । को न्विति । इन्द्रियवानिति इन्द्रियवन्वमात्रमेव यत्राधिकारिविशेषणिनत्यर्थः । सर्वेष्विप लोकेषु मृत्युर्यस्य सः ॥२॥३॥ यथा पित्रोर्यात्रा आगमनमपत्यानां स्वस्तये मङ्गलाय । यथा चोत्तमश्लोकस्य वर्त्मभूतानां महतां यात्रा कृपणानां स्वस्तये तथा भगवद्भूपस्य भवतो यात्रा सर्वदेहिनां स्वस्तय इति ॥४॥ देवैरपि महताग्रुपमानमनुचितमित्याह । भूताना-मिति । देवानां चरितमतिवृष्टचादिना भूतानां दुःखायापि भवति । त्वादृशां त्वया सदृशानाम् । अच्युते आत्मा येषां तेषाम् ॥५॥ किंच सुखं कुवेन्तोऽपि देवा भजनानुसारेण कुवंति न तथा साघव इत्याह । भजंतीति । छायेव यथा पुरुषो यावत्करोति तावदेव तस्य छायापि तथा । कर्मसचिवाः कर्मसहायाः ॥६॥ तदेवं यद्यपि भवत आगमनमात्रेणैव वयं कृतार्थास्तथापि पुच्छामः। तवेति । तव यैर्धमैंः प्रसन्तो भगवाँस्तानित्यर्थः ॥ ७ ॥ ननु त्वत्तोऽपि किमन्यो भगवत्प्रसादपात्रमस्ति तत्राह । अहं किलेति । स्रवि प्रजार्थोऽप् जयं पुत्रलामप्रयोजनः सन् पुजितवान् । किलेति मरोत्तमैः ॥ २ ॥ तमेकदा तु देवर्षि वसुदेवो गृहागतम् ॥ अर्चितं सुखमासीनमभिवाद्येदमत्रवीत् ॥३॥ वसुदेव उवाच ॥ भगवनभवतो यात्रा स्व-स्तये सर्वदेहिनाम् ॥ ऋपणानां यथा पित्रोरुत्तमश्टोकवर्तमनाम् ॥ ४ ॥ भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च ॥ सुखायेव हि साधूनां त्वाहशाम-च्यतात्मनाम ॥ ५ ॥ भजंति ये यथा देवान्देवा अपि तथैव तान् ॥ झायेव कर्मसिचवाः साधवो दीनवत्सलाः ॥ ६ ॥ ब्रह्मस्तथापि पृच्छामो धर्मा-नभागवताँस्तव ॥ यान् श्रुत्वा श्रद्धया मत्यों मुच्यते सर्वतो भयात् ॥ ७ ॥ अहं किल पुराऽनंतं प्रजार्थों भुवि मुक्तिदम् ॥ अपूजयं न मोक्षाय मोहितो देवमायया ॥ ८ ॥ तथा विचित्रव्यसनाद्भवद्भिवी भयात् ॥ मुच्येमहांजसैवाद्भा तथा नः शाधि सुत्रत ॥ ९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ राज-न्नेवं कृतप्रश्नो वसुदेवेन धीमता ॥ प्रीतस्तमाह देविर्षिहं रेः संस्मारितो गुणैः ॥१०॥ नारद उवाच ॥ सम्यगेतद्व चवसितं भवता सात्वतर्पभ ॥ यस्य-च्छसे भागवतान्धर्मांस्त्वं विश्वभावनान् ॥११॥ श्रुतोऽनुपठितो ध्यात आहतो वाऽनुमोदितः ॥ सद्यः पुनाति सद्धमों देवविश्वद्वहोऽपि हि ॥१२॥ त्वया परमकल्याणः पुण्यश्रवणकीर्तनः ॥ स्मारितो भगवानद्य देवो नारायणो मम ॥ १३ ॥ अत्राप्यदाहरंतीममितिहासं पुरातनम् ॥ आर्पभाणां च संवादं विदेहस्य महात्मनः ॥ १४ ॥ प्रियत्रतो नाम सुतो मनोः स्वायं अवस्य यः ॥ तस्याग्नी प्रस्ततो नाभिर्ऋषभस्ततसुतः समृतः ॥ १५ ॥ तमाह्वासुदेवांशं मोचधर्मविवचया ॥ अवतीर्णं सुतशतं तस्यासीद्ब्रह्मपारगम् ॥१६॥ तेषां वै भरतो ज्येष्ठो नारायणपरायणः ॥ विख्यातं वर्षमेतद्य-स्तीगृहे भगवद्क्तमनुस्मरित ॥ ८ ॥ अतो यथा मुच्येमिह तथा नोऽस्मान् शाधि शिच्य । विचित्राणि व्यसनानि यस्मिन्संसारे तस्मात्संसारात् । तथा विश्वतः सर्वतो भयं यस्मिस्तस्मात् । भवद्भिहेतुभृतैः । अख्नसाऽनायासेन् । अद्भा साचात् ॥९॥ हरेर्गुणैवर्णनीयत्वेन प्रस्तुतैर्हरिः संस्मारित इत्यर्थः ॥१०॥ प्रीतिमाविष्करोति सम्यगिति त्रिभिः । पृच्छसे पृच्छसि । विश्वमावना-न्सर्वशोधकान् ॥ ११ ॥ आद्द आस्तिक्येन गृहीतः । अनुमोदितः परैः क्रियमाणः संस्तुतः । सद्धमीं भागवतो धर्मः । देव हे वसुदेवेत्यर्थः । यद्वा । देवेम्यो विश्वसमै च द्वद्यंति ये तानिष ॥१२॥ किंच त्वया महातुषकारः कृत इत्याह । त्वयेति । पुण्ये अवणकीर्तने यस्य सः ॥१३॥ अत्रापि अजवद्धभीनिर्णयेऽपि । विदंहस्य जनकस्य ॥१४॥ आप्रमाणाष्ट्रत्पत्ति सान्वयां विविच्य कथयति । प्रियवत इति सप्तिमः ॥१५॥ मोक्षधर्माविवक्षया मोक्षधर्माणां प्रवर्तवैच्छया अवतीर्णं वासुदेवांशमाहुः । तस्य च वेदपारगं सुतशतमासीत् ॥१६॥ तेपामृपमसुतानां मध्ये तवयोगी-

श्रीघर

27 - 2

॥३ ।

श्रीवासुदेवाविष्टचेता न गृह्णाति । ताविद्दियेरर्थानगृहीत्वाऽपीत्यपिशन्दार्थः । इदं विश्वम् ॥४८॥ किंच । देहादीनां संमारधर्मेर्जनमाप्ययो । प्राणस्य चुित्पासे । मनसो भयम् । बुद्धेस्तर्पस्तृष्णा । इंद्रियाणां कृच्छं श्रमस्तैः ॥४९॥ कामश्र कर्माणि च वीजानि च वासनास्तेषाम् । वासुदेव एवकनिलयः आश्रयो यस्य सः । एतेन गृहीत्वाऽपीत्यादिश्लोकत्रयेण द्वेपहर्पमोहकामादिरहितश्ररतीति यथा चतरत्येतस्योत्तरमुक्तम् ॥५०॥ यैलिङ्गिर्भगवित्रय इत्यस्योत्तरमाह । न यस्येति। जनम सत्कृतम् । कर्म तप् आदि । जात्योऽनुलोमप्रतिलोमजा मूर्धावसिक्तादयः । अस्मिन्देहे । अहंकाररहितैः सत्कुलकर्मादिलिगैर्हरेः प्रियो भवतीत्यर्थः ॥५१॥ वित्तेषु स्वीयं परकीयमिति । आत्मिन स्वः पर इति ॥५२॥ किंच त्रिश्चनविभवहेत्वेऽपि त्रेलोक्यराज्यार्थमपि लवार्थमपि मिषपार्थमपि भगवत्पादारविद्यभजनाद्यो न चलति स वैष्णवाद्यः । ननु लवार्थमप्रभजनोपरमे चेत्रावाद्यामो भवेत्तन्कृतो न चलेत्राह । अर्कुठस्मृतिः भगवत्पदतोऽन्यत्सारं नास्तीत्येवंरूपाऽकुंठाऽनपगता स्मृतिर्यस्य सः । भगवत्पदारविद्यदन्यत्सारं नास्तीति कुतोऽत आह । अजिते हरावेवात्मा येषां तथाभृतैः सुरादिभिरपि

विष्णोर्मायामिदं पश्यन्स वे भागवतोत्तमः ॥४८॥ देहेंद्रियप्राणमनोधियां यो जन्माप्ययद्धद्वयतर्पकृच्छैः ॥ संसारधर्मेरिवमुद्यमानः स्मृत्या हरेर्भागव-तप्रधानः ॥ ४९ ॥ न कामकर्मवीजानां यस्य चेतिस संभवः ॥ वासुदेवैकनिलयः स वे भागवतोत्तमः ॥ ५० ॥ न यस्य जन्मकर्माभ्यां न वर्णाश्व-मजातिभिः ॥ सञ्जतेऽस्मिन्नहंभावो देहे वे स हरेः प्रियः ॥ ५१ ॥ न यस्य स्वः पर इति वित्तेष्वात्मिनि वा मिदा ॥ सर्वभृतसमः शांतः स वे भागव-तोत्तमः ॥ ५२ ॥ त्रिभुवनविभवहेतवेऽप्यकुंठस्मृतिरजितात्मसुरादिभिर्विमृग्यात् ॥ न चलि भगवत्पदारविंदाञ्चवनिमिपार्थमपि यः स वेष्णवायः ॥ ५३ ॥ भगवत उरुविक्रमांविशाखानखमणिचंद्रिकया निरस्ततापे ॥ हदि कथमुपसीदतां पुनः स प्रभवति चंद्र इवोदितेऽर्कतापः ॥ ५४ ॥ विस्-जित हृदयं न यस्य साक्षाद्धरिरवशाभिहितोऽप्यघौघनाशः ॥ प्रणयरशनया घृतांविपद्यः स भवति भागवतप्रधान उक्तः ॥५५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कंधे नारदवसुदेवसंवादे द्वितीयोऽप्यायः ॥ २ ॥ राजोवाच ॥ परस्य विष्णोरीशस्य मायिनामपि मोहिनीम् ॥ मायां वेदितु-मिन्छामो भगवंतो ब्रुवंतु नः ॥ १ ॥ नानुतृप्ये ज्यन्युष्मद्वचो हरिकथासृतम् ॥ संसारतापनिस्ततो मर्त्यस्तत्तापभेषजम् ॥ २ ॥ अंतरिक्ष उवाच ॥

दुर्लमात् किंतु केवलं विमृग्यात् । तदपेक्षया तुच्छत्वं स्मरन्यो न चलतीत्यर्थः ॥५३॥अपि च विषयाभिसंधिना चलनं कामेनातिसंधिनातिसंतापे सित भवेत्स तु भगवत्सेनानिर्धृतौ न संभवतित्याह । भगवत इति । उरुविक्रमौ च तावंद्री च तयोः शाखा अंगुलयस्तासु नखानि च तानि मणयश्च तेषां चंद्रिका शीवला दीप्तिस्तया निरस्तः कामादितापो यस्मिस्तस्मिन्नुपसीदतां भजतां हृदि कयं पुनः संतापः प्रभवति । चंद्रे उदिते सत्यर्कस्य ताष इव । न यस्य स्वः परः इत्यादिना क्लोकत्रयेण याद्यश्च इत्यस्योच्तरमुक्तं वेदितव्यम् । यद्त्रृते इत्यस्य च हिर्तनामानीति ज्ञातव्यम् ॥ ५४ ॥ उक्तसमस्तलक्षणसारमाह । विस्वजतीति । हिरिनेव स्वयं साक्षाद्यस्य हृदयं न विस्वजति न मुंचित । कथंभूतः । अवशेनाप्यभिहितमात्रोऽप्यवीयं नाशयित यः सः । तिक्तं न विसृजित । यतः प्रण-यरश्चनया धृतं हृदये निवद्धमंत्रिपद्या यस्य सभागवतप्रधान उक्तो भवति ॥५५॥ इति श्रीमद्भागवते एकादशस्कंथे टीकायां द्वितीयोऽप्यायः ॥२॥ मायातत्तरणत्रक्षकर्मप्रक्रचत्रत्व आह । नानुत्य दिस्तमाप्रभेर्धिनिभिः पृथक् ॥ १ ॥ विष्णोर्मायामिदं पश्यिक्तस्य मायां पृच्छति । परस्येति । हे भगवंतः ॥१॥ नन्त्रलक्षणो भागवतो भृत्वा कृतार्थः स्याः कि वहुप्रक्तरत आह । नानुत्य प्राण्या

श्रीधः

37 a 3

11 4 1

題を見る

श्वराणां चरितं वक्तुमितरेषां चरितं ततो विविच्याह । तेषामिति । एतदजनाभं नाम वर्षं यस्य नाम्ना भारतमित्यद्भृतं विख्यातमासीत् । एतेन तस्य धर्मातिगेको निरूपितः ॥ १७ ॥ इमां पृथ्वीम् । गृहानिर्गतः । हरिग्रुपासीनः सेवमानः सन् ॥१८॥ नव सुताः नवद्वीपपतयो नवानां ब्रह्मावर्तादिभृखंडानां पत्यः । अस्य भारतस्य वर्षस्य । एकाशीतिः सुताः कर्ममार्गप्रवर्तका ब्राह्मणा अभवन् ॥१९॥ अर्थशंसिनः परमार्थनिरूपकाः । अमणाः अमर्वतः आत्माम्यासे कृतश्रमा इत्यर्थः । वातरशना दिगंवराः । आत्मविद्यायां विशारदा निष्णाताः॥२०॥२१॥ तेषां पारमहंस्यच-रितमाह । त एत इति द्वाम्याम् । भगवद्भूपं विश्वं पत्रयंतः । सदसदात्मकं स्थूलं स्चमरूपम् । तच स्वाच्यतिरेकेण पत्रयन्तः ॥ २२ ॥ अव्याहता अप्रतिहता इष्टा अभिप्रेता गतिर्येषां ते । मुक्ता अनासक्ताः ॥२३॥ महात्मनो निर्मेः । वितायमानमनुष्ठीयमानम् । अजनाभे भारतवर्षे ॥२४॥ यजमानो निर्मिः। अग्नय आहवनीयादयः । विष्ठा ऋत्विगादयः ॥२५॥ अभिष्रेत्य ज्ञात्वा न्नाम्ना भारतमद्भतम् ॥ १७ ॥ स भुक्तभोगां त्यक्त्वेमां निर्गतस्तपसा हरिम् ॥ उपासीनस्तत्पदवीं लेभे वै जन्मभिस्निभिः ॥ १८ ॥ तेषां नव नव द्वीपपतयो अस्य समंततः ॥ कर्मतन्त्रप्रणेतार एकाशीतिर्द्विजातयः ॥१९॥ नवाभवन्महाभागा मुनयो हार्थशंसिनः ॥ श्रमणा वातरशना आत्मवि-द्याविशारदाः ॥ २० ॥ कविर्हेरिरंतरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः ॥ आविर्होत्रोऽथ द्रुमिलश्चमसः करभाजनः ॥ २१ ॥ त एते भगवद्रूपं विश्वं सदस-दात्मकम् ॥ आत्मनो उच्यतिरेकेण पश्यंतो व्यचरन्महीम् ॥ २२ ॥ अव्याहतेष्टगतयः सुरसिद्धसाध्यगंधर्वयचनरिकत्ररनागलोकान् ॥ मुक्ताश्चरंति मुनिचारणभूतनाथविद्याथरद्विजगवां भुवनानि कामम् ॥ २३ ॥ त एकदा निमेः सत्रमुपजग्मुर्यद्दन्छया ॥ वितायमानमृषिभिरजनाभे महात्मनः ॥ २४॥ तान्दृष्ट्वा सूर्यसंकाशान्महाभागवतात्रुप ॥ यजमानो अनयो विप्राः सर्व एवोपतस्थिरे ॥२५॥ विदेहस्तानभिप्रेत्य नारायणपरायणान् ॥ प्रीतः संपूज्यांचक्र आसनस्थान्यथाईतः ॥ २६ ॥ तात्रोचमानान्स्वरुचा ब्रह्मपुत्रोपमान्नव ॥ पप्रच्छ परमप्रीतः प्रश्रयावनतो नृपः ॥ २७ ॥ विदेह उवाच ॥ मन्ये भगवतः साक्षात्पार्षदान्वो मधुद्धिषः ॥ विष्णोर्भूतानि लोकानां पावनाय चरंति हि ॥ २८ ॥ दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां चणभं-गुरः ॥ तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठप्रियदर्शनम् ॥२९॥ अत आत्यंतिकं चेमं पृच्छामो भवतोऽनद्याः ॥ संसारेऽस्मिन्शणार्थोऽपि सत्संगः शेविधर्नृ-णाम् ॥ ३० ॥ धर्मान्भागवतान्त्रत् यदि नः श्रतये चमम् ॥ यैः प्रसन्नः प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमप्यजः ॥ ३१ ॥ नारद खाच ॥ एवं ते निमिना ॥२६॥ स्वरुचैव रोचमानाश्रत्याभरणादिप्रकाशैः। ब्रह्मपुत्रोपमान्सनत्कुमारादिसदृशान् ॥२७॥ परमप्रीत्या तद्दर्शनमभिनन्दति द्वाभ्याम्। मन्य इति। नतु भगवतः पार्षदानां कथमत्रोपलिध-स्तत्राह । विष्णोरिति । विष्णुमक्ता लोकपावनार्थं सर्वत्र पर्यटंतीत्यर्थः ॥२८॥ मया दुर्लभं लब्धमहोभाग्यमित्याह । दुर्लभ इति । वहवो देहा भवन्ति येषां ते देहिनो जीवास्तेषां चणभंगुरोऽपि मानुषो देहो दुर्लमः । परमपुरुषार्थसाधनत्वात् । वैकुण्ठः प्रियो येषां वैकुंठस्य वा प्रियास्तेषां दर्शनम् ॥२९॥ हे अनघा निरवद्याः । भवतो युष्मानात्यन्तिकं चेमं पृच्छामः । यतः क्षणार्धकाल-भवोऽपि सत्संगः शेवधिर्निधिः। निधिलामे यथाऽऽनंदो भवति तथाऽत्र परमानंद इत्यर्थः ॥३०॥ तदर्थं च भागवतान्धर्मान्त्रत । यदि नोऽस्माकं श्रुतये श्रवणाय क्षमं योग्यं भवति । कथंभृतान् । यैधमैँः प्रपद्माय भक्तायात्रो इरिरात्मानमपि दास्यति तान् ॥३१॥ सद्द सद्स्यैऋ त्विग्भिश्च वर्तमानम् । तेऽपि भगवद्धर्मश्रवणपरो वभुव्वरित्यर्थः । अगवद्धर्मवद्भवतमायातत्तरणानि च ॥ बद्धकर्मावतारेहा

भक्तप्राप्ययुगकमात्।। ज्ञातुं क्रमेण कृतवास्तव प्रशासिमिर्नव ।। एकैकस्योत्तरं प्रोत्तुः कविष्ठ्या ग्रुनीखराः ॥३२॥ प्रथममात्यंतिकं त्रेमं कथयति । मन्य इति । न कृतिबद्धयं यस्मात्तद्कृतिबद्धयम् । अत्र संसारे सदात्मभावादसति देहादावात्मभावनाऽतो नित्यं सर्वदोद्धिग्नदुद्धः । विश्वात्मना सर्वथा निःशेषं यत्र पादांबुजोपासने भीनिवर्तते तत् ॥३३॥ भागवतवम् अञ्चणमाह । ये वे इति । मन्वादिग्रुखेन वर्णाश्रमादिधर्मानुक्तवाऽतिरहस्यत्वात्स्वग्रुखेनैव भगवता विदुपामिष पुंसामजः सुखेनैवात्मलक्त्रये ये वे उपायाः प्रोक्तास्तान्मगगवतान्धर्मान्विद्धः ॥३४॥ अंजःपदेनोक्तं सुकरत्वं विवृणोति । यानिति । यानास्थायाश्रित्य योगादिष्विव न प्रमाद्येत विद्वनेनं विद्वन्येत । किंच निमीन्य नेत्रे वावस्रषि इह एषु भागवतधर्मेषु न स्खलेत् । निमीलनं नामाञ्चानम् । यथाऽऽद्धः । श्रुतिस्मृती उभे नेत्रे विप्राणां परिकीतिते ॥ एकेन विकलः काणो द्वाभ्यामंधः प्रकीतित इति । अञ्चात्वापीत्यर्थः । यथा पदन्यासस्थानमतिकम्य सीधं परतः पदन्यासेन गतिर्धावनं तद्भद्रापि किचित्रिकिष्यातिशीघानुष्ठानं धावनम् । तथाऽनुतिष्ठस्रिपि न स्खलेन्न प्रत्यवायी स्यात्तथा न पतेन्कलास अञ्चयेत् ॥३५॥ नज्ञके ते भागवता धर्माः । ईश्वरापितानि सर्वकर्णाण्यपीत्याह । कायेनति । आत्रसमात चित्तेनाहंकारेण वा अनुसृतो यः स्वभावस्तसमात् । अयमर्थः । केवलं विधिवः कृतमेवेति नियमः स्वभावानुसारि लौकिकमपीति । तथा च भगवद्गीतासु । यत्करोपि यदश्चासि यज्जुदोपि

पृष्टा वसुदेव महत्तमाः ॥ प्रतिपूज्याबुवन्पीत्या ससदस्यत्विजं नृपम् ॥३२॥ कविरुवाच ॥ मन्ये ऽक्कतिश्चद्भयम्ब्युतस्य पदां बुजोपासनमत्र नित्यम् ॥ उद्भिष्यद्भिरसदात्मभावाद्धिश्वात्मना यत्र निवर्तते भीः ॥३३॥ ये वै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मरुव्धये ॥ अंजः पुंसामविदुपां विद्धि भागवतानिह तान् ॥ ३४ ॥ यानास्थाय नरो राजन्न प्रमाद्येत किंहिचत् ॥ धाविन्नमील्य वा नेत्रे न स्वरेन्न पतेदिह ॥ ३५ ॥ कायेन वाचा मनसेंद्रियैर्वा बुद्धचाऽऽत्मना वाऽनुसृतस्वभावात् ॥ करोति यद्यत्सकरुं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्तत् ॥ ३६ ॥ भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यादीशाद्येतस्य विपर्ययोऽस्मृतिः ॥ तन्माययाऽतो बुध आभजेतं भक्त्येक्येशं गुरुदेवतात्मा ॥ ३७ ॥ अविद्यमानोऽप्यवभाति हि द्वयो ध्यातुर्धिया स्वप्नमनोरयो यथा ॥ तत्कर्म संकल्पविकल्पकं मनो बुधो निरुध्याद्मयं ततः स्यात्॥३८॥ शृण्वनसुभद्राणि रथांगपाणेर्जन्मानि कर्माणि च यानि स्रोके॥ गीतानि

ददासि यत् ॥ यत्तपस्यिस कौतेय तत्कुरुष्व मद्र्पणिमिति । यद्वा । नजु कायादीनामेव कर्म नात्मन इत्याग्नंक्याह । अध्यासेनानुसताद्वाह्मणत्वादिस्वभावाद्यदकरोतीत्यर्थः । तत्सकलं परमेश्वराय नारायणायेति समर्पयेत् । तथा सित सकलमि कर्म भागवतो धर्मो भवतीति भावः ॥ ३६ ॥ नजु किमेवं परमेश्वरभजनेन अज्ञानकिण्यत्यय्य ज्ञानैकिनिवर्यत्वादित्या- शंक्याह । भयिमिति । ततो भयं तन्मायया भवेदतो बुधो बुद्धिमाँस्तमेवास्वरूपास्कृतिंस्ततो विपर्ययो देहोऽस्मीति ततो द्वितीयामिनिवेशाद्भयं भवति । एवं हि प्रसिद्धं लीकिकीष्विप मायासु । उक्तं च भगवता । दैवी ह्येग गुणमयी मम माया दुरत्यया ॥ मामेव ये प्रवह्मने मायामेतां तरंति ते इति एकयाऽच्यित्रात्विप्तार्था भक्त्या भज्ञत । किंच गुरुदेवतात्मा गुरुदेव देवता ईश्वर आत्मा प्रष्टिश्व यस्य । तथादृष्टिः सिन्नत्यर्थः ॥३०॥ नजु विषयविक्षिप्तचित्तस्य कुतोऽच्यभिचारिणी मिक्तः संभवति कुतस्तरामथयम् । तत्र न तावद्विपयो नाम वास्तवोऽस्ति । किंतु मनोविलासमात्रमतो मनो नियमनेन भजनाद्मयं स्यादित्याह । अविद्यमानोऽपीति । द्वयः हैतप्रपञ्चः ध्यातुः पुंसो धिया यनसा स्वय्नश्च सनोर्थश्च यथेत्यर्थः । तत्तस्मात्कर्माणि सङ्कल्पयति विकल्पयित च यन्मनस्त- निरुद्धः । तत्रश्चैकया भवत्या भजनादमयं स्यादित्यर्थः ॥३८॥ एतदत्यंताशक्यमित्याशंक्य सुगर्म मार्गमाह । शृण्यविति । तदर्थकानि तान्येव जनमानि कर्माणि चार्यो येपां तानि ।

श्रीधरी

37 a 2

इति । संसारतापैनितरां तप्तोऽहं तस्य तापस्य भेवजं हरिकथामृतरूपं युष्महचो जुपमाणो नानुतृत्यामि ॥२॥ मायायाः स्वरूपतो निरूपणासंभवात्मृष्ट्यादिकार्थहारेण निरूपितुमाह । एमिरि-ति । आद्यः पुरुषो यया शक्त्या भृतानामात्मा कारणभृत एभिः स्वसुष्टैर्महाभृतैरुचावचानि भृतानि ससर्ज। एप माया भगवत इति चरमश्लोकमनुपंगः। किमथं ससर्ज। स्वमात्रात्मप्रसिद्धये। स्वं मिमीते प्रमिमीते उपास्ते यः सः। स्वमाता तस्यात्मनो जीवस्य प्रकृष्टायै सिद्धये। यहा। स्वांशभृतानां जीवानां मात्राप्रसिद्धये विषयभोगाय आत्मप्रसिद्धये मोक्षाय चेत्यर्थः। तदुक्तं वेदस्तुतौ। बुद्धी-न्द्रियमनःप्राणान् जनानामसूजत्प्रभुः ॥ मात्रार्थं च भावार्थं च आत्मने कल्पनाय चेति ॥३॥ एवं जीवोपकरणार्थं पंचधातुमिर्महाभूतैः सुष्टानि भूतान्यंतर्थामिह्रपेण प्रविष्ट एकघा मनसादशघा बाह्येंद्रियरूपेणात्मानं विभजनगुणाँस्तत्तिहिषयानज्जपते जोपयतीत्यर्थः । यदा । तमात्मानं प्रति गुणान्विभजन जुपते प्रीयत इत्यर्थः ॥४॥ स च जीव आत्मनांतर्यामिणा प्रद्योतितैर्गुणिरिद्रियैर्गुणा-न्विषयान्भुंजान इदं सृष्टं शरीरमात्मानं मन्यमान इह शरीरादौ सक्षते । अतएव संसरतीति भावः॥५॥ नतु भुंजानः कथं सक्षते भुंजानो भोगसमाप्तौ मुच्यत इति चेचत्राह । कर्माणीति । कर्मभः कर्मेन्द्रियेश सनिमिचानि सवासनानि कर्माणि कुर्वस्तत्तत्पूर्वकर्मफलं च गृह्वन्नयं देहभृद्धमतीह संसारे न तु मुच्यते । कथंभूतं कर्मफलम् । सुखेतरं सुखदुःखात्मकम् ॥६॥ कियंतं कालं अमित एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतैर्महाभुज ॥ ससर्जोचावचान्याद्यः स्वमात्रात्मप्रसिद्धये ॥ ३॥ एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्टः पंचधातुभिः॥ एकथा दशधाऽऽत्मानं विभजन् जुषते गुणान् ॥ ४ ॥ गुणैर्गुणान्स भुंजान आत्मप्रद्योतितैः प्रभुः ॥ मन्यमान इदं सृष्टमात्मानिमह सञ्जते ॥ ४ ॥ कर्माणि कर्मभिः कुर्वन्सनिमित्तानि देहभृत् ॥ तत्तत्कर्मफलं गृह्णन्अमतीह सुखेतरम् ॥६॥ इत्थं कर्मगतीर्गच्छन्बह्वभद्रवहाः पुमान् ॥ आभूतसंस्नवा-रसर्गप्रलयावश्रुते ऽवशः ॥ ७ ॥ धातूपप्तव आसन्ने व्यक्तं द्रव्यगुणात्मकम् ॥ अनादिनिधनः कालो ह्यव्यक्तायापकर्षति ॥८॥ शतवर्षा ह्यनावृष्टिर्भ-विष्यत्युल्बणा भवि ॥ तत्कालोपचितोष्णाकों लोकाँस्त्रीन्त्रतिषष्यति ॥ ९ ॥ पातालतलमारभ्य संकर्षणमुखानलः ॥ दहन्र्धिशस्त्रो विष्वग्वर्धते

पुरुषो नृप ।। अञ्यक्तं विशते सूच्मं निरिंधन इवानलः ॥ १२ ॥ वायुना हृतगंधा भूः सिललल्वाय कल्पते ॥ सिललं तद्भृतरसं ज्योतिष्ट्वायोपकवदाह । इत्थमिति । बहून्यभद्राणि वहंतीति तया ताः सर्गप्रलयावुत्पित्तमरणे ॥ ७ ॥ एवं मायामयीं सृष्टिमुक्त्वा प्रलयं दर्शयितुमारभते । घातूनां महाभूतानाम्रुपण्ठवे नाशहेतावासके व्यक्तं
कार्य द्रव्यं स्थूलं गुणः स्चमं तदात्मकमव्यक्ताव्यक्तं प्रतिनेतुमाकर्पति ॥८॥ नाशहेत्नाह । शतवर्षेति । तस्मन्काले उपित्तवश्वासावुष्णश्वासावर्कश्च। यदा । तेन कालेनोपित्तवमुष्णत्वं यस्य सः
॥९॥ कर्ष्विश्व कर्ष्वव्वालः । विष्ववपरितः ॥ १० ॥ सांवर्तकः प्रलयकर्ता । धाराभिनं तु बिंदुभिः । इस्तिहस्ताभिस्तत्प्रमाणाभिः ॥ ११ ॥ तत उपाधिलयाद्वैराजः पुरुषोऽव्यक्तं कारणं प्रविशति । नतु ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे । परस्याते कृतात्मानः प्रविशंति परंपदिमिति स्मृतेर्यावद्धिकारमवस्थितिरधिकारिणामिति न्यायाच वैराजशब्दाभिन्नेयस्य च ब्राह्मणः परमभागवतत्वान्मोक्ष एव संगच्छते नान्येपामिव कारणमात्रप्रवेशः। सत्यम् । अश्वमेधादिना सत्यलोकं गतानामप्यभक्तानामावृत्तिश्रवणादभक्तत्वे च ब्रह्मणोऽपि प्रकृतौ लयः पुनरुत्पत्तिश्वेति मोश्वदौर्लम्यस्वानामेश्वस्तिरिक्षतिरिक्षाः । सद्भा । हेनापि प्रमाणेन न व्यज्यत इत्यव्यक्तं ब्रह्मेव तत्रवेशेन च मोच एवोक्त इति द्रष्टव्यम् ॥१२॥ एवं विराजो लयमुक्ता तत्कारणानां महदादिपृथिव्यंतानां

वायुनेरितः ॥ १० ॥ सांवर्तको मेघगणो वर्षति स्म शतं समाः ॥ धाराभिईस्तिहस्ताभिर्छीयते सिछले विराट् ॥११॥ ततो विराजमुत्सुज्य वैराजः

is 🐔

# 0 B

प्रातिलोम्येन लयमाह । वायुनेति वायोहिं गंधरसहारित्वं प्रसिद्धम् । सांवर्तकेन वायुना हृतगंधा अतएव गंधस्य व्यावर्तकस्य गतत्वात्सिललल्वाय कन्पते । सिलले लीयत इत्यर्थः । तद्भतरसंतेन वायुनैव हृतो रसो यस्य तत् ॥१३॥ तमसश्च रूपितरस्कारित्वं प्रसिद्धम् । सांवर्तकेन तमसा अवकाशेनाकाशेन स्वकारणेन । कालात्मना शब्दस्य हि कालत एव नाशः प्रसिद्धस्तदूर्पणात्मना ईश्वरेण । आत्मिन तामसाहंकारे ॥१४॥ इंद्रियाणि बुद्धिश्व राजसाहंकारम् । मनो वैकारिकेर्दं वैः सह सान्त्विकाहंकारम् । एवं त्रिविधीः स्वगुणैः स्वकार्येः सिहतोऽहमहंकार आत्मिन महित स च प्रकृताविति द्रष्टव्यम् ॥ १५ ॥ त्रिवर्णा त्रिगुणा । मायाश्रवणभीतं राजानं तिन्वृन्युपायश्रवणे स्वं छंदयति । किं मृय इति ॥ एवमनुकंपितस्तिन्नवृन्युपायमेव प्रव्छति । यथैतामिति । यद्यपि तन्माययाऽतो बुध आभजेत्तिमिति भक्तिस्तत्तारकत्वेनोक्तेव तथापि किं भक्तिरेवान्योऽपि वा तत्रोपायोऽस्तीति ज्ञातुं पुनः प्रश्नः । आकृतात्मिस्वशीकृतांनःकरणेः । स्यूलियः स्थूलेशारीरे अहंधीर्येषां ते ॥१७॥ भक्तिव्यतिरेकेण नास्त्यन्य उपाय इत्यभिप्रत्य भक्तिमेव ससाधनां निरूपयित । तत्र प्रथमं वैराग्यदारा गुरूपसित्तमाह चतुर्भः । कर्माणीति । दुःखहत्ये दुःखप्रतीकाराय ।

ल्पते ॥ १३ ॥ इतरूपं तु तमसा वायो ज्योतिः प्रछीयते ॥ इतस्पशों ऽवकाशेन वायुर्नभिस छीयते ॥ काछात्मना इतगुणं नम आत्मिन छीयते ॥ १४ ॥ इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सह वैकारिकेर्नृप ॥ प्रविशंति ह्यहंकारं स्वगुणैरहमात्मिनि ॥ १५ ॥ एषा माया भगवतः सर्गस्थित्यंतकारिणी ॥ त्रिवर्णा वर्णिता ऽस्माभिः कि भूयः श्रोतुमिन्छसि ॥ १६ ॥ राजोवाच ॥ यथैतामेश्वरीं मायां दुस्तरामकृतात्मिः ॥ तरत्यंजः स्यूछिथयो महर्ष इदमुन्यताम् ॥ १७ ॥ प्रबुद्ध उवाच ॥ कर्माण्यारभमाणानां दुःखहत्ये सुखाय च ॥ पश्येत्पाकविषयींसं मिथुनीचारिणां नृणाम् ॥ १८ ॥ नित्या- तिदेन वित्तेन दुर्लभेनात्ममृत्युना ॥ गृहापत्यासपश्चभिः का प्रीतिः साधितैश्वलैः ॥ १९ ॥ एवं छोकं परं विद्यान्नश्वरं कर्मनिर्मितम् ॥ सतुल्याति- शयध्वंसं यथा मंडछवितेनाम् ॥ २० ॥ तस्माद्गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम् ॥ शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्यप्रमाश्रयम् ॥ २१ ॥ तत्र भागवतान्धर्मान् शिचेद्गुर्वात्मदैवतः ॥ अमायया उनुवृत्त्या यैस्तुष्येदात्मा ऽत्रमदो हिरः ॥ २२ ॥ सर्वतो मनसो ऽसंगमादौ संगं च साधुषु ॥ दयां मैत्रीं पश्यपं च भूतेष्वद्धा यथोचितम् ॥ २३ ॥ शौचं तपिस्तितिचां च मौनं स्वाध्यायमार्जवम् ॥ ब्रह्मवर्यमहिंसां च समत्वं द्वंद्वसंज्ञयोः ॥ २४ ॥ सर्वत्रात्मे-

पाकविषयीसं फलविषरीत्यम् । मिथुनीचारिणां मिथुनीभ्य प्रवर्तमानानाम् ॥ १८ ॥ कर्षिभः साधिता अपि विचादयो न सुखहेतव इति च पश्येदित्याह । नित्याितदेनेति । आत्मनः स्वस्य मृत्युरूपेण । चलैरनित्यैरपायिभिश्र ॥ १९ ॥ एवं लोकं परमिति । कर्मनिर्मितत्वाकश्यरम् । तथा च श्रुतिः । तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयत एवमेवाम्रत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयत इति । किंच वर्तमानसमयेऽपि दुःखयुक्तं पश्येदित्याह । सतुल्याितशयध्वं संसह तुल्येनाितशयेन ध्वंसेन च वर्तमानम् । अतुल्ये स्पर्धातिशयेऽम्रयाध्वंसालोचने भयादिकं चापिरहार्यमित्यर्थः । यथाखंडमंडल-पतीनां मितः स्पर्द्धाद तद्वत् ॥२०॥ उत्तमं श्रेयो ज्ञातुमिन्छः । शाब्दे ब्रह्मणि वेदाख्ये न्यायतो निष्णातं तत्त्वज्ञं अन्यथा संशयनिराशकत्वायोगात् । परे च ब्रह्मण्यपरोक्षानुभवेन निष्णातमन्यथा बोधसंचारायोगात् परब्रह्मनिष्णातत्वद्योतकमाह । उपक्षमाश्रयमिति ॥२१॥ गुङ्रेवात्मा दैवतं च यस्य सः । अनुवृत्या सेवया । यैर्धर्मः । वस्तुत आत्मा आत्मप्रदश्चोपासकानाम् । यथा बिलिप्रमृतीनाम् ॥२२॥ अथोांचतिति होनेषु दयां ससेषु भैत्रीम्रचमेषु प्रश्रयं च शिचेदित्यर्थः ॥२३॥ श्रीचं बाह्य मृज्जलादिनिः । आभ्यतरं चादंभामानादि शिचेत् । तपः स्वधर्माचरणम् ।

श्रीघरी

30 a 3

11 6 11

तितिक्षां क्षमाम् । मौनं वृथा वाचामनुचारणम् । स्वाध्यायमिषकारानुरूषं वेदपाठादिकम् । आर्जवं स्वच्छताम् । ब्रह्मचर्यं यस्य यादगुचितमृतुकाले स्वद्गरनियमादि। अहिंसां भृतेष्वद्रोहम्।द्रंद्ध-संज्ञयोः शीतोष्णसुखदुःखादिरूपयोः समत्वं दर्पविषादराहित्यम् ॥२४॥ आत्मेश्वरान्वीक्षां सिच्दूपेणात्मान्वीचां नियंत्रूपेणेश्वरान्वीक्षां च । कैवन्यमेकांतशीलत्वम् । अनिकेततां गृहाद्यमिमान-राहित्यम् । विविक्तचीरवसनं विजनपतितानां वस्त्रखंडानां शुद्धानां वा बल्कलानां परिधानम् ॥२५॥ भागवते भगवत्प्रतिपादके । अन्यत्र शास्त्रादौ या अनिदा ताम् । मनसः प्राणायामैर्वाचो मौनेन कर्मणोऽनीह्या दंडम्। सत्यं यथार्थभाषणम्। शमदमावंतःकरणवाद्यंद्रियनिग्रहौ।।२६॥ हरेर्जन्मकर्मगुणानां अवणादि तद्र्ये हर्युद्देशेन सर्वं कर्म विशेषतश्च यजनादि यत्तद्र्ये शिचेत्॥२७॥ इष्टं दर्जामस्यादयो मावे निष्ठाः । वृत्तं सदाचारः । आत्मनः प्रियं गंधपुष्पादि । दारादीनप्यालच्य परस्मै परमेश्वराय निवेदनं तत्सेवकतया समर्पणं यत्तव्छिन्नेत् ॥२८॥ कृष्ण एवात्मा नायश्व येषाम् । कृष्ण आत्मनो जीवस्य नाथो येषामिति वा तेषु । उभयत्र स्थावरे जङ्गमे च या परिचर्या ताम् । विशेषतो नृषु । तत्रापि साधुषु स्वधर्मशीलेषु । ततोऽपि महत्सु श्रीभागवतेषु ॥२९॥ श्वरान्वीक्षां कैवल्यमनिकेतताम् ॥ विविक्तचीरवसनं संतोषं येन केनचित् ॥ २५ ॥ श्रद्धां भागवते शास्त्रेऽनिदामन्यत्र चापि हि ॥ मनोवाकर्मदंडं च सत्यं शमदमाविष ॥ २६ ॥ श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरेरद्भतकर्मणः ॥ जन्मकर्मग्रणानां च तदथं ऽखिलचेष्टितम् ॥ २७ ॥ इष्टं दत्तं तपो जसं वृत्तं यचात्मनः प्रियम् ॥ दारान्सुतान्गृहान्प्राणान्यत्परस्मै निवेदनम् ॥ २८ ॥ एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम् ॥ परिचर्यां चोभयत्र महृत्सु नुषु साधुषु ॥ २९ ॥ परस्परानुकथनं पावनं भगवद्यशः ॥ मिथो रतिर्मिथस्तुष्टिनिवृत्तिर्मिथ आत्मनः ॥ ३० ॥ स्मरंतः स्मारयंतश्च मिथोऽघौध-हरं हरिष् ॥ भक्त्या संजातया भक्त्या विश्वत्युत्पुलकां तनुष् ॥३१॥ कचिद्रदंत्यच्युतचिंतया कचिद्धसंति नंदंति वदंत्यलौकिकाः ॥ नृत्यंति गायं-त्यनशीलयंत्यजं भवंति तूष्णीं परमेत्य निर्वृताः ॥ ३२ ॥ इति भागवतान्धर्मीन शिक्षनभक्त्या तद्वत्थया ॥ नारायणपरो मायामंजस्तरित दुस्तराम ॥ ३३ ॥ राजोवाच ॥ नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः ॥ निष्ठामर्हथ नो वक्तुं यूयं हि ब्रह्मवित्तमाः ॥ ३४ ॥ पिणलायन उवाच ॥ स्थित्युद्भवप्रत्यहेतुरहेतुरस्य यत्स्वप्रजागरसुषुप्तिषु सद्घहिश्र ॥ देहेंद्रियासुहृदयानि चरंति येन संजीवितानि तदवेहि परं नरेंद्र ॥ ३५ ॥ नैतन्यनो तैश्र सह संगम्य यत्पावनं मगवद्यशस्तस्य परस्परानुकथनं शिचेत् । यदा । यशः प्रति तत्र संस्पर्धादिपरित्यागेन मिथो या रतिः रमणं या च तृष्टिः सुखं या च निवृत्तिः समस्तदुःखनिवृत्तिस्तां च शिचेत ॥३०॥ एवं वर्तमानानां परमानंदप्राप्तिमाह । स्मरंत इति द्वयेन । भक्त्या साधनभक्त्या सञ्चातया प्रेमलक्षणया भवत्या ॥३१॥ अजं हिस्तनुशीलयंति तद्वीलामभिनयंति। एवं परमेत्य प्राप्य निर्द्धताः संतस्तूष्णीं भवंति ॥३२॥ उपसंहरति । इतीति । भागवतधर्मोत्पन्नया भक्त्या ॥३३॥ नारायणपरो मायां तरतीत्युक्ते पृच्छति । नारायणाभिधानस्येति । निष्ठां स्वरूपम् । अयं भावः । ब्रह्मैव तावकारायण इति भगवानिति परमात्मेति चोच्यते । तदुक्तम् । वदंति तत्तन्वविदस्तन्वं यज्ज्ञानमद्भयम् ॥ ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दात इति । तथा नारायणे भगवति तदिदं विश्वमाहितम् ॥ गृहीतमायोरुगुणः स्वतः इत्यादिषु तत्र किमेभिः शब्दैनिविशेषं तदेव वस्तृच्यते । अस्ति वा कोऽपि विशेषांत इति ॥ ३४ ॥ अत्रोत्तरम् । स्थित्युद्धवेति । अयमर्थः । अस्य विश्वस्य स्थित्युद्भवप्रलयानां हेतुः स्वयं चाहेतुहेत्रहितः स नारायण इति परमेव तस्वमवेहि । स्वमजागरसुपुप्तिषु सद्जुवर्तमानं यत् । वस्यति च । तुरीयं त्रिषु संततिमिति बहिश्व समा-

11 9 11

ष्यादौ यत्सचद्ब्रक्कोति परमेव तस्वमवेहि । देहेंद्रियप्राणमनांसि येन संजीवितानि संति चरंति प्रवर्तते तत्परमात्मेति परमेव तस्वमवेहि । एवं लक्षणमेदैर्नारायणादिनाममिठ्यमानमित परमेक तस्व जानीहि ॥३५॥ अवेहीत्यनेन विषयत्वं प्राप्तं निषेषति । नैतदिति । एतत्परं तस्वं मनो न विश्वति न विषयीकरोति । वागुत वागित चनुष्ठात्मा वृद्धिश्व प्राणश्च कियाशक्त्या न प्राभोत्यन्यानि चेंद्वियाणि । यथाऽनलं स्वाः स्वांशभृता अचिषो विस्फुलिंगादयो न प्रकाशयंति न दहंति च तथा जडासु मन आदिवृत्तिव्यव्यमानस्यात्मप्रकाशस्य न तत्प्रकाशिवयत्वम् । प्राणश्चत चन्नुष्वस्त श्रोत्रम्वस्यान्नं मनसो ये मनो विदृतिति । तथा यतो वाचो निवर्तते अप्राप्य मनसा सहेत्यादि श्रुतेः । ननु तं त्वौपनिषदं पृरुषं पृच्छामीति श्रुतेः शब्दगोचरत्वं प्रतीयते तत्राह । शब्दोऽपीति । शब्दोऽप्यात्ममूलमात्मिन प्रमाणं सद्योक्तमथिदुक्तं यथा भवतित्वथा प्राह्व न साक्षात् । कृतः । योधकनिषेष्वत्या स्वस्य वोधकस्य निषेषस्य पत्वत् प्रति वागम्युदितं येन वागम्युद्यते तद्येव ब्रह्म त्वं विद्धि । यन्मनो न मनुते न चक्षुपा पत्रयति कश्चनैनिमत्यादि श्रुतेः । ननु ति नैवाह श्रुतिः किमिदशुच्यते अर्थोक्तमाहेति तत्राह । यटत हित । अथात आदेशो नेति नेति, अस्थूलमनणु, यतो वाचो निवर्तते, यहाचानम्युदितमित्यादिनिपेश्वस्य यद्वद्धिभृतं ब्रह्म ऋते विना सिद्धिनास्ति सर्वस्य निपेश्वस्य सावधित्वात् ॥३६॥ ननु ति विना सिद्धिनास्ति सर्वस्य निपेश्वस्य सावधित्वात् ॥३६॥ ननु ति वा। वहुषा सर्वित । सत्स्थूलं कार्यकारणाद्भित्रं न भवति वाचारंभणमिति श्रुतेः । ननु कथमेकं बहुविधस्य कारणं तत्राह । उह्यक्ति अनेकशिक्ति । उह्यहती मायालक्षणा शक्तिर्यस्य तदिति वा। बहुषा

विशति वागुत चत्तुरात्मा प्राणेंद्रियाणि च यथाऽनलमर्चिषः स्वाः॥ शब्दोऽपि बोधकिनषेधतयाऽऽत्ममूलमथोंक्तमाह यहते न निषेधसिद्धिः ॥३६॥ सत्त्वं रजस्तम इति त्रिवृदेकमादौ सूत्रं महानहिमिति प्रवदंति जीवम् ॥ ज्ञानिक्रयार्थफल्रूपतयोहशक्ति ब्रह्मैव भाति सदस्च तयोः परं यत् ॥३७॥ नात्मा जजान न मरिष्यिति नैधतेऽसौ न चीयते सवनविद्वयभिचारिणां हि ॥ सर्वत्र शश्वदनपाय्युपलिधमात्रं प्राणो यथेंद्रियवलेन विकल्पितं सत् ॥३८॥ अंडेषु पेशिषु तहष्वविनिश्चितेषु प्राणो हि जीवमुपधावित तत्र तत्र ॥ सन्ने यदिद्रियगणेऽहिम च प्रसुप्ते कृटस्थ आशयमृते तदन्रसृतिर्नः

भानमेव दर्शयित । आदौ यदेकं ब्रह्म तदेव सन्तं रजस्तम इति विवृत्यधानं प्रवदंति । ततः क्रियाशक्त्या स्वंज्ञानशक्त्या महानित तदेव प्रवदंति । ततोऽहमिति जीवं जीवोपाधिमहङ्कारं च तदेव प्रवदंति । ततः ज्ञानक्रियार्थफल्रूपतया ज्ञानशब्देन देवताः क्रिया इंद्रियाणि अर्था विषयाः फलं तत्यकाशः सुखादि वा तद्भुत्तया ब्रह्म भाति । निह सर्वस्वरूपेण स्वतो भासमानस्य ब्रह्मणः स्व-सिद्धौ प्रमाणापेचेति भावः ॥३७॥ नन्न सर्वात्मकं चेद्ब्रह्म ति सर्वस्य कार्यस्य जन्मादिविकारव्यवाद्ब्रह्मणोऽपि तत्यसङ्गः स्यादत आह । नात्मेति । आत्मा ब्रह्म न ज्ञान न जातः । जन्मामावादेव तदनंतरास्तितालक्षणोऽपि विकारो नास्ति । नैधते न वर्धते । वृद्ध्यभावादेव विविद्यामोऽपि निरस्तः । कृतः । हि यसमाद्व्यभिचारिणामागमापायिनां बालप्रवादिदेदानां सवनविचत्तकाल-द्रष्टा । न द्यवस्थावतां द्रष्टा तवदस्थो भवतीत्यर्थः । नन्न निरवस्थः कोऽसावात्मा अत्र आह । उपलब्धिमात्रसिति । नन्नायातं ति क्षणिकत्वं नेत्याह । सर्वत्रेति । सर्वत्र देशे शक्षत्सवदा अनपाय्य-नुवर्तमानम् । नन्न नीलज्ञानं नातं पीतज्ञानं नप्टमिति प्रतितेन ज्ञानस्यानपायित्वमत आह । इंद्रियखलेनीति । सदेव ज्ञानकिद्रियवलेन विविद्यं किन्तित् । नीलाद्याकारवृत्तय एव जायंते नद्यति च ज्ञानिति भावः । व्यभिचारिष्वव्यमिचारे दृशित । प्राणो यथेति ॥३८।॥ दृश्चते दृश्चिति । कथ्य। तिविकारत्यो स्वत्रेति पर्वाद्यति । परिष्यु जरायुजेयु तरुषु उद्भिज्ञेष्यति । कथ्य। तिविकारत्यो स्विकार इवप्रतियते यद्यदा जागरे इंद्रियगणो यदा च स्वमे तत्संस्कारवानहं-

श्रीघर

a 3

कारो यदा तु प्रसुप्तं तदा तिस्मन्प्रसुप्ते इंद्रियगणे सन्ने अहम्यहङ्कारे च सन्ने लीने क्टस्थो निविकार एवात्मा। कृतः । आश्यमृते लिङ्गशरीरमुपाधि विकारहेतोरुपाचेरमावादित्यर्थः । नन्वहङ्कारप्यंतस्य सर्वस्य लये शून्यमेवाविश्वित । तत्कथं तदा क्टस्थ आत्मा अत आह । तद्मुस्मृतिनः । तस्य दर्शनस्यश्नादिविशेषज्ञानशुन्यस्य सुखातमनः सुपुप्तिनाद्विणः स्मृतिनेंऽस्माकं भवति । एतांवंतं कालं सुखमहं सुप्तो न किचिदवेदिपिति । अतोऽननुभृतस्यास्मरणादस्त्येव सुपुप्तावात्मानुभवो विषयसंबंधाभावान्त न स्पष्ट इति भावः । तथा च श्रुतिः । यहै तन्न पश्यति पश्यन्त्रे तद्दृष्टव्यं न पश्यति । न हि द्रष्ट्रईस्टविपिति । अतोऽननुभृतस्यास्मरणादस्त्येव सुपुप्तावात्मानुभवो विषयसंबंधाभावान्त न स्पष्ट इति भावः । तथा च श्रुतिः । यहै तन्न पश्यति पश्यन्त्रे तद्दृष्टव्यं न पश्यति । न हि द्रष्ट्रईस्टविपिति । विचेपणादि विद्याय केवलमञ्जनाभस्यव चरणेच्छया या उरुभक्तिस्तया प्रभावति । साम्राश्यते । चेत एव वा कर्न्ट स्वगतानि मलानि तथा मक्त्या चालयेत् । तदा तिस्मिन्वशुद्धे चेतिस सित साक्षादव्यवधानेनात्मतत्त्वसुपल्यते । अमलयोईशोः सत्योपंथा पूर्वमेव सिद्धः सविनुप्रकाशहित ॥४०॥ मक्तः कर्मयोगाधीनत्वानं एच्छति । कर्म-योगमिति । नैस्करम्यं कर्मानवृत्तिसाध्यं ज्ञानम् ॥४२॥ प्रशावरमाह । एवमिति । प्रश्नं प्रष्टव्यमर्थम् । वित्तिस्वाकोः । ब्रह्मणः प्रुताः सनकादयः सर्वज्ञा अपि नाजुवन् ॥४२॥ गहनत्वद्योतनाय प्रथमं द्वितीयप्रश्रस्योत्तरमाह । कर्मेति । कर्म विदितम् अकर्म तद्विपरीतं निषद्धम् । विकर्म विविद्याकरणम् । एतत्त्रयं वेदवादो चेदैकगम्यं न लौकिकः। वेदस्ययात्मत्वादीश्वराद्ध्यत्वत्वान्य

॥ ३९ ॥ यहाँ जनाभचरणेषणयोरुभक्त्या चेतोमलानि विधमेद्गुणकर्मजानि ॥ तिस्मिन्बिशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्त्वं साक्षाद्यथाऽमलदृशोः सिवतृ-प्रकाशः ॥ ४० ॥ राजोवाच ॥ कर्मयोगं वदत नः पुरुषो येन संस्कृतः ॥ विध्यदृशशु कर्माणि नैष्कर्म्यं विंदते परम् ॥ ४१ ॥ एवं प्रश्नमृषीन्पूर्व-मपृच्छं पितुरंतिके ॥ नाष्ट्रवन्त्रह्मणः पुत्रास्तत्र कारणमुच्यताम् ॥ ४२ ॥ आविद्देत्रि उवाच ॥ कर्माकर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिकः ॥ वेदस्य चेश्वरात्मत्वात्तत्र मुद्यंति सूरयः ॥ ४३ ॥ परोक्षवादो वेदोऽयं बालानामनुशासनम् ॥ कर्ममोक्षाय कर्माणि विधत्ते ह्यगदं यथा ॥ ४४ ॥ नाचरे-द्यस्तु वेदोक्तं स्वयमज्ञोऽजितेंद्रियः ॥ विकर्मणा ह्यथमेण मृत्योर्मृत्युमुपैति सः ॥ ४५ ॥ वेदोक्तमेव कुर्वाणो निःसंगोऽपितमीश्वरे ॥ नेष्कर्म्यां लभते

द्पौर्सेयत्वादित्यर्थः । पुंवाक्ये दि वक्तुरिभिशायतोऽर्थज्ञानं शक्यमपौर्षेये तु केवलं वाक्यपौर्वायर्णेव तात्पर्यावधारणं तच दुष्करिमिति। तत्र कर्मादौ विद्वांसोऽपि मुद्दांति किम्रुतान्ये। अतस्तव वदा बालत्वांकात्राक्षिति ॥४३॥ दुर्झेयं वेदतात्पर्यमाद । परोक्षवाद इति । यत्रान्यथा स्थितोऽर्थः सङ्गोपयितुमन्यथा कृत्वोच्यते स परोक्षवादः । तथा वश्रुतिः ।तं वा एतचतुर्द्दतं संतम् ॥ चतुर्द्दति त्याचक्षते परोच्चेण ॥ परोक्षप्रिया इव दि देवा इति । परोच्चवादत्वमेवाद । कर्ममोचायेति । नतु स्वर्गाचर्यं कर्माणि विध्वे न कर्ममोचार्यं तत्राद्द । वालानामनुशासनं यथा भवति तथा । अत्र दृष्टांतः । अगद्मौष्वम् । यथा पिता बालमगदं पाययन्खंदल्दङ्कादिमिः प्रलोभयन्पाययति ददाति च तानि, नैतावता गदपानस्य तद्धामः प्रयोजनमपित्वारोग्यम् । तथा वेदोऽप्यवांतरफलैः प्रलोभयन्कर्ममोक्षायैव कर्माणि विध्वे ॥४४॥ नतु कर्ममोक्षश्रेत्पुरुपार्थस्ति प्रथममेव कर्म त्यज्यतामत आह । नाचरेदिति । अजितेदियत्वाद्दः स्वयं यदि नाचरेत्रद्दि विकर्मणा कर्मानाचरणलच्चणनाक्ष्मण मृत्योर्गतरं मृत्युमेव प्रामोति । तथा च श्रुतिः । मृत्वा पुनर्मत्युमापद्यंते अर्द्यमानाः स्वकर्मभिरिति ॥४५॥ तस्मादेदोक्तमेव कृर्वाणो न तु निषद्वम् । नतु कर्मणि कियमाणे तिमानाक्षित्रकरुष्ट च स्यास तु नैष्कर्म्यकर्णा सिद्धिरत आह । निःसङ्गोऽन्मिनिवेशवान् । ईसरेऽपितं न तु फलोदेशेन । नतु फलस्य भृतत्वात्कर्मणि इते करं मवेदेव न रोचनार्थे ति । कर्मणि कन्यु-

रपादनार्थमगदपाने खंडलड्डकादिवत । ततम कर्माभिरूच्या वेदार्थं सम्यग्विचारयति । तदा च यो वा एतदश्वरमविदित्वा गार्ग्यस्माल्लोकात् प्रैति सक्रपण इत्यनात्मब्रस्यैव कृषणताम् । तमेतं वैदानवचनेन बाष्णणा विविदिषंति । ब्रह्मचर्येणतपसा श्रद्धया यज्ञेनानाशकेनेति यज्ञादीनां ज्ञानशेषतां चावघार्य निष्कामेषु कर्मसु प्रवर्तते । ततेश्व स्वर्गकामो यजेतेत्यादिशिः कामितस्यैव स्वर्गादेः फल खेनावगमादकामितोऽसौ न भवतीति नैष्कर्म्यसिद्धिर्भवतीति भावः ॥४६॥ वैदिकं कर्मयोगमुक्त्वा तांत्रिकमाइ। य आश्चिति। परात्मनः परस्यैव सत आत्मनो जीवस्य हृद्यग्रंथिमहङ्कारवंधं निईर्तुमिच्छः संस्तंत्रोक्तेन च विधिना प्रकारेण भजेत् । तंत्रमागमः । चकाराहैदिकेन सह समुचयमाह ॥४७॥ तमेव विधिमाह । त्रव्यातुग्रह इत्यादिना । तेनाचार्येण संदर्शित आगमोऽर्चनप्रकारो यस्य सः ॥४८॥ मुर्तेः संमुखमासीनः । आदिशब्देन भृतशुद्धचादिभिः पिंडं देहं विशोध्य संन्यासैः सिद्धन्यांसैः कृता रहा येन सः ॥ ४९ ॥ आदावेत्र द्रव्याणि पुष्पादीनि जंन्तादिशोधनेन क्षिति संमार्जनादिना आत्मानमन्यग्रतया लिंगं मृतिंमनुलेपक्षालनादिना निष्पाद्य योग्यानि कृत्वा।।५०।। पाद्यादिपात्राण्युपकल्प्य सन्त्रिवाप्य हृदि संवृत्रितं श्रीमृतीं ध्यात्वा हृदादिमिः हृदय-सिद्धिं रोचनार्था फलश्रतिः ॥ ४६ ॥ य आशु हृदयग्रन्थि निर्जिहीर्षुः परात्मनः ॥ विधिनोपचरेहेवं तंत्रोक्तेन च केशवम् ॥ ४७ ॥ तन्धानुब्रह आचार्यात्तेन संदर्शितागमः ॥ महापुरुषमभ्यर्चेन्मृत्र्याभिमतया ५ ५ तमाः ॥ १८॥ श्रुचिः संमुखमासीनः प्राणसंयमनादिभिः ॥ पिंडं विशोध्य संन्याम-कृतरचो ऽर्चयेद्धरिम् ॥ ४९ ॥ अर्चादौ हृदये चापि यथालब्धोपचारकैः ॥ द्रव्यक्षित्यात्मलिंगानि निष्पाद्य प्रोद्धय चामनम् ॥ ५० ॥ पाद्यादीनुष-कल्याय सन्निधाप्य समाहितः ॥ हदादिभिः कृतन्यासो मुलमन्त्रेण चार्चयेत् ॥५१॥ सांगोपांगां सपार्षदां तां तां मुर्ति स्वमन्त्रतः ॥ पाद्यार्घ्याच-मनीयाद्यैः स्नानवासोविभूषणैः ॥ ५२ ॥ गन्धमाल्याक्षतस्रिभर्धूपदीपोपहारकैः ॥ सांगं संपूज्य विधिवतस्तवैः स्तुत्वा नमेद्वरिम् ॥५३॥ आत्मानं तन्मयं ध्यायनमूर्तिं संपूजयेद्धरेः ॥ शेषामाधाय शिरसा स्वधाम्न्युद्धास्य सत्कृतम् ॥ ५४ ॥ एवमग्न्यर्कतोयादावतिथौ हृदये च यः ॥ यज्ञतीश्वरमा-त्मानमचिरान्मुच्यते हि सः ॥५५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ राजोवाच ॥ यानि यानीह कर्माणि यैयैंः स्वच्छंदजन्मभिः ॥ चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्वंतु नः ॥१॥ द्रुमिल ख्वाच ॥ यो वा अनंतस्य गुणाननंताननुक्रमिष्यन्स तु वालबुद्धिः ॥ शिरःशिखाकवचनेत्रासमंत्रैर्मूलमंत्रेण च देवे कृतन्यासो मुलमंत्रेणार्चयेत् ॥५१॥ अङ्गानि हृद्यादीन्युपाङ्गानि सुद्र्यानादीनि तत्सिहितां सपार्पदां सपिरवाराम् । कैरुपचारैरर्चयेचदाइ । पाद्येति । आदिशब्देन मधुपर्कमाचमनं च ॥५२॥ अक्षवास्तिलकालंकारे न तु पूजायाम् । नाचतैरर्चथेद्विष्णुं न केतक्या महेश्वरमिति निपेघात् । उपहारो नैवेद्यम् ॥५३॥ शेषां निर्माण्यम् । स्वधास्ति स्वस्थाने । देवं हृदि मूर्ति करंडके उद्वास्य स्थापयित्वा पूजाविधि समापयेदिति शेषः ॥५४॥ तांत्रिकं कर्मयोगमुपसंहरति । एवमिति ॥५५॥ इति श्रीमद्भागवते एकादशस्कंचे टीकायां तृती-योऽध्यायः ॥३॥ चतुर्थे त्ववतारेहाप्रश्नस्योत्तरमुक्तवान् ॥ जयंतीनंदनो नाम्ना द्विमिलो नवसप्तमः ॥ १ ॥ सृत्यीभिमतयाऽऽत्मन इत्यनेनात्मनः प्रियमवतारं पूजयेदित्युक्तेऽवतारज्ञानमपेक्षितं तथा स्तवैः स्तुत्वा नमेद्वरिमित्युक्ते गुणकर्मज्ञानं चापेक्षितमतः पृच्छति । यानि यानीति । कर्ता करिष्यति ॥ १ ॥ त्वया पृष्टानि कालत्रयसंबंधिसकलावतारगुणकर्माण कथित्तमशक्यानि संचेपतस्तु कानिचित्कथिषयामीत्याह । यो वा इत्यादिना । अनुक्रमिष्यन्गणियतुषिच्छति यः स तु वालानामिव बुद्धिर्यस्य स मंदमतिः। कालेन महता कोऽपि महामितः रज्ञांसि गण्येदप्यसि-

लशक्तिधाम्नः सर्वशक्तिथाश्यस्य भगवतो गुणाँमत नैव गणयेत्। तथा च श्रृतिः। विष्णोर्जु कं वीर्याणि प्रावोचं यः पार्थिवानि विसमे रजांसीत्यादि॥२॥ तत्रादौ पुरुषावतारमाह । भृतेरिति। यदा स्वसुष्टैभूविराजं ब्रह्मांडं पुरं निर्माय तिसमन् लीलया प्रविष्टो न त भोक्तृत्वेन । प्रभृतपुण्यस्य जीवस्य तत्र भोक्तृत्वात् ॥ ३ ॥ अस्य गुणकर्माण्याह द्वयेन । यत्काय इति । यस्याधिष्टेयः काय एषः । काय इति सप्तमी वा । तनुभृतां समष्टिव्यष्टिजीवानां ज्ञानकर्मेन्द्रियाणि यस्य स्वतः स्वह्यभृताःसचाचनुभृतां ज्ञानम् । यस्य स्वतःसिद्धं ज्ञानमितिवा। यस्य श्वसनतः प्राणादलं देहशक्तिः ओज इंद्रियशक्तिः ईहा क्रिया । यश्च सच्वादिभिविश्वस्य स्थितिलयोद्धवे आदिकर्ता ॥४॥ आदिकर्तत्यनेन तत्पूर्वकं कर्त्रतरमपि स्वितं तद्शियतुं गुणावतारद्वारा चराचरसृष्ट्यादि-कर्तृत्वमाह । आदाविति । यस्यत्यनुषंगः । यस्य रजसाऽस्य जगतः सर्गे कार्ये शतधितिव्रद्वादयो यतो भवंति स आदाः पुरुष इत्यन्वयः ॥ ५ ॥ नरनारायणावतारमाह । धर्मस्यिति । धर्मस्य

रजांसि भूमेर्गणयेत्कथंचित्कालेन नैवाखिलशक्तिधाम्मः ॥२॥ भूतैर्यदा पंचित्रात्मसृष्टैः पुरं विराजं विरचय्य तिसम् ॥ स्वांशेन विष्टः पुरुषािभधानम् वाप नारायण आदिदेवः ॥ ३ ॥ यत्काय एष भुवनत्रयसिन्नवेशो यस्येद्वियेस्तनुभृतामुभयेद्वियाणि ॥ ज्ञानं स्वतः श्वसनतो वलमाज ईहा सत्त्वादिभिः स्थितिलयोद्भव आदिकर्ता ॥ ४ ॥ आदावभूच्छतधृती रजसाऽस्य सर्वे विष्णुः स्थितौ क्रतुपतिर्द्विजधमंसेतुः ॥ रुद्रोऽप्ययाय तमसा पुरुषः स आद्य इत्युद्भवस्थितिलयाः सततं प्रजासु ॥ ४ ॥ धर्मस्य दश्चदुहितर्यजिनष्ट मृत्यां नारायणो नर ऋषिप्वरः प्रशांतः ॥ नैष्कर्म्यलश्चमुवाच चत्रार कर्म योऽद्यापि चास्त ऋषिवर्यनिषेवितां विः ॥६॥ इंद्रो विशंक्य मम धाम जिष्टक्षतीति कामं न्ययुंक्त सगणं स वद्युपाख्यम् ॥ गत्वाऽप्सरोग-णवसंतस्यमंदवातेः स्त्रीप्रेक्षणेषुभिरविष्यदतन्महिज्ञः॥ ७ ॥ विज्ञाय शक्कतमक्रममादिदेवः प्राह प्रहस्य गतविस्मय एजमानान् ॥ मा भैर्विभो मदन-मारुत देववष्यो गृद्धीत नो बलिमशून्यिममं क्रुरुध्वम् ॥ ८ ॥ इत्थं बुत्रत्यभयदे नरदेव देवाः सत्रोडनप्रशिरसः सघृणं तम् द्यः ॥ नैतद्विभो त्विय परेऽविकृते विचित्रं स्वारामधीरनिकरानतपादपद्मे ॥ ९ ॥ त्वां सेवतां सुरकृता बह्वोंऽतरायाः स्वौको विलंद्यपरमं व्रजतां पदं ते ॥ नान्यस्य बर्हिष

भार्यायां दक्षदृहितिर मृतिसंज्ञायां नारायणो नर इति मृतिद्वयेनाजनिष्ट जातः । तचरितमाह । नैष्कर्म्यमात्मस्वरूपं लच्यते येन तत्कर्मं कर्मनिर्हारहृपं वा उवाच नारदादिस्यः स्वयं चचार च । योऽधापि कर्माचरकास्ते । ऋषिवर्ये नियेवितावंदी यस्य सः ॥६॥ भगवदवतारत्वद्योतकं परमोपशमं दर्शयितुमितिहासमाह । इंद्र इति दशिमः। धाम स्थानं तपसा गृहीतुमिच्छतीति विशंक्य तपोनाशाय कामं सपरिवारं प्रेषयामास । स कामो वदरीभिरुपाख्यायते यस्तं तस्याश्रममप्सरोगणादिभिः सह गत्वा स्रीणां प्रेक्षणान्येव इपवो बाणास्तः । न तस्य महिमानं जानातीत्यतनमहिद्यः
॥७॥ अक्रममपराधम् । अहो अहं धीर इति विस्मयो गर्वस्तद्रहितः । एजमानान् शापिमया कंपमानान् । भो विभो समर्थ ! हे देववष्वः ! मा भैष्ट । बलिमातिथ्यं तान्प्रार्थयते इममस्माकमाश्रमम् । आतिथ्याभावे शृन्यप्रायः स्यादित्यर्थः ॥८॥ हे नरदेव ! अभयदे श्रीनारायणे इत्थं जुवित सित देवाः कामादयः सत्रीडानि नम्राणि शिरांसि येषां ते । लङ्गाभरेणैवावनतिशरस्का इत्यर्थः ।
सञ्चणं यथा मवित तथा कृपां जनयंत इत्यर्थः । त्वय्वेतदक्षोमानुकंपादि न विचि-

1184

श्रम् ॥९॥ अस्माकं चापराधाचरणं स्वभावत्वास चित्रमित्याहुः । त्वामिति । त्वां सेवमां सेवमानानां सुरैरिंद्रादिमिः कृता अंतराया विघ्ना भवंति । कश्मादित्यत आहुः । स्वीक इति । स्वस्थानं स्वर्गमतिक्रम्य परमं तब स्थानं ब्रजताम् । नान्यस्य त्वामसेवमानस्य। कृतः। बहिंपि यज्ञे स्वभागान्पुरोडाञ्चादीन्वलीन्करान्क्रपक इव राज्ञे इंद्रादिस्यो ददतः प्रयच्छतः । तहि कि मद्भक्तो विध्नै-र्भक्यित नित्याहुः । धत्त इति । यदीति निश्रये । यतस्त्वं सर्वसुराधीश्वरोऽविता रश्वकोऽतोऽसौ विद्यानां मूर्विन पदमंत्रिं धत्ते । कुतः पुनस्त्विय विद्याशंकेति मातः ॥ १० ॥ त्वद्यकानां त केवलं तपश्ररतां द्वयी गतिः। अस्माकं वा वशं यांति क्रोधस्य वा। तत्रास्मद्रशाः कामोपभोगमपि तावदनुभवंति। क्रोधस्य वशाः पुनरतिमंदा इत्यादुः। क्षत्र डिति। जुन तृद् च विकालगुणान्न क्षीतोष्णवर्षाणि च मारुतश्च प्राणो बाह्यो वा जैह्वया जिह्वाभोगाश्च शैश्न्या गुह्योपभोगाश्च एतानस्मानपारजलिध्रूपानितिर्वि विलंदय गोष्पदे मञ्जीत । कुतः । यतः कोघस्य विफर्जस्य वर्ष यांति गच्छंति । किंच । जले मज्जंतो यथा विवशाः संतो मस्तकारोपितं भारमृत्सृजंति तथा वृथेव न मोक्षाय न च भोगाय शापादिना दुश्वरं तप उत्सृजंति ॥ ११ ॥ स्त्रियो योगनिर्मिताः बलीन्ददतः स्वभागान्धते पदं त्वमविता यदि विघ्नमूर्धिन ॥ १०॥ ज्ञुनृट्त्रिकालगुणमारुतजैह्वचशेशन्यानस्मानपार्जलधीनतितीर्य केचित ॥ क्रोधस्य यांति विफलस्य वशं पदे गोर्मज्ञंति दुश्चरतपश्च वृथोत्सृजंति ॥ ११ ॥ इति प्रगणतां तेषां स्त्रियोऽत्यद्भतदर्शनाः॥दर्शयामास शुश्रपां स्व-र्विताः कुर्वतीर्विभुः ॥ १२ ॥ ते देवानुचरा दृष्ट्वा स्त्रियः श्रीरिव रूपिणीः ॥ गंधेन मुमुहुस्तासां रूपौदार्यहतश्रियः ॥१३॥ तानाह देवदेवेशः प्रण-तान्प्रहसित्रव ॥ आसामेकतमां वृङ्घं सवर्णां स्वर्गभूषणाम् ॥ १४ ॥ ओमित्यादेशमादाय नत्वा तं सुरवंदिनः ॥ उर्वशीमप्सरःश्रेष्ठां पुरस्कृत्य दिवं ययः ॥ १५ ॥ इंद्रायानम्य सदिस शृष्वतां त्रिदिवौकसाम् ॥ ऊचुर्नारायणवलं शकस्तत्रास विस्मितः ॥ १६ ॥ इंसस्वरूप्यवददच्युत् आत्मयोगं दत्तः क्रमार ऋषभो भगवान्पिता नः ॥ विष्णुः शिवाय जगतां कलया उवतीर्णस्तेनाहृता मधुभिदा श्रुतयो ह्यास्ये ॥१७॥ गुप्तो उपयये मनुरिलीप-धयश्च मात्स्ये कौडे हतो दितिज उद्धरतांभसः दमाम् ॥ कौमें धृतोऽद्रिरमृतोन्मथने स्वपृष्ठे ब्राहात्मपन्नमिभराजममुंचदार्तम् ॥ १८ ॥ संस्तुन्वतो-ऽिधपितताब्श्रमणान्षीश्र शकं च वृत्रवधतस्तमिस पविष्टम् ॥ देविश्वयो असुरगृहे पिहिता अनाथा जन्ने सुरेंद्रमभयाय सतां नृसिंहे ॥१९॥ देवा-

सीः शुश्रूपां द्वितीः स्वितिः सुष्टुलंद्रतास्तेपां स्वलावण्यादिद्योपश्चमाय दर्शयामास ॥१२॥ रूपिणी यूर्तिमती श्रीरिव ताः ख्रियः ख्रीर्द्धः । तासां तु रूपस्यौदार्येण महत्त्वेन इता श्रीः कांतियेपां ते ॥१३॥ ष्टब्हं वृणीष्वम् । क्व वयं वराकाः क्व चेमा इति चेचत्राह । सवर्णां समानरूपाम् । नैकाष्यस्मदनुरूपेति चेन्मा भवतु तथापि स्वर्गस्य भूपणरूपाम् ॥ १४ ॥ सुरवंदिनो
देवभृत्याः ॥१५॥ इंद्राय इंद्रं प्रति नारायणवलम् चः । श्रवस्तत्रास त्रासं प्राप्तो विस्मित्य्व । तत्र विस्मित आसेति वा ॥ १६ ॥ अन्यानप्यवताराँस्तचिरतानि चाह । इंसस्वरूपीति । दत्तो
दत्तात्रयः । कुमारः सनकादिः । नः पिता ऋषभव्य । विष्णुरेव कलयाऽवतीर्णः सन्चात्सयोगमवदत् । तेन विष्णुना हयास्ये हयग्रीवावतारे मधुभिदा सत्ता ततः श्रुतय आहताः ॥१७॥ इला पृथ्वी ।
ओषधयक्च गुप्ताः । क्रीढे च वराहावतारे । ग्राहाद्वर्जेपमुंचन्मोचयामास । एवमादौ यत्रावत्यास्य नास्ति । तत्र विष्णुः शिवाय जगतां कलयाऽवतीर्ण इत्यनुवर्तनीयम् ॥ १८ ॥ संस्तुन्वतः
स्तुतिं कुर्वाणान् ऋषीन्वालखिल्यान्कश्यपार्थं सामदाहरणे गोष्पदे निस्नातिद्वेणोपहस्तितानुद्धत्यापदोऽमोचयत् । तमिस ब्रश्वहत्यायां प्रविष्टं मोचयामास । असुरगृहे पिहिता निरुद्धा या देव-

श्रीधरी

37 o 12

स्त्रियस्ताश्रामुंचदनेकावतारैः ॥१९॥ अंतरेषु सर्वमन्वंतरेषु कलाभिर्मृतिभिर्भुवनान्यद्धादपालयत् । इमां चमां समदाहदौ ॥२०॥ हैहयानां कुलस्याप्ययाय मार्गवरूपोऽग्निः।स रामो दाशरिषः सन्सलंकं लंकायां स्थितम्। स च जयति। वर्तमानकालीनोऽवतार इत्यर्थः॥२१॥ भाविनं रामकृष्णावतारमाह । भूमेरिति। बुद्धावतारमाह। वादैरिति। अतदर्हान्यज्ञानहीन्दैत्यान्विमोहिषस्यित। कन्क्यवतारमाह । शुद्रानिति । न्यहनिष्यन्निहनिष्यति ॥२२॥२३॥ इति श्रीमद्भागवते एकादशस्कंघे टीकायां चतुर्थोऽष्यायः ॥ ४ ॥ पंचमे मक्तिहीनानां का निष्ठा को युगे युगे ॥ पूजा-विधिरति प्रश्नद्वयस्योत्तरमुच्यते ॥ १ ॥ त्वां सेवतां सुरक्तता वहवोऽन्तराया इत्यनेन श्रीहरिभक्ता विघ्नमूर्धिन पदं दत्त्वा परां गति यांति । अभक्तानां तु विघ्ना भवंतीत्युक्ते तिईं तेषां का गतिर्भवतीति पृच्छति। भगवंतमिति । हे आत्मवित्तमाः ! अविजितात्मनामत एवाशांतकामानां का निष्ठा । कि प्राप्यमित्यर्थः ॥१॥ स्वजनकस्य गुरोर्भगवतोऽनादराद्गुरुद्रोहेण दुर्गति यांतीति वक्तुं भगवतः सकाशाद्वर्णाश्रमाणाम्रुत्पत्तिमाह । मुखेति । गुणैः सत्त्वेन विप्रः । सत्त्वरजोभ्यां क्षत्रियः । रजस्तमोभ्यां वैश्यः । तमसा शुद्र इति ॥ २ ॥ एपां मध्ये येऽज्ञात्वा न भजंति ये सुरे युधि च दैत्यपतीन्सुरार्थे हत्वांतरेषु भुवनान्यद्धात्कलाभिः ॥ भूत्वा ५थ वामन इमामहरद्वलेः इमां याञ्जाञ्चलेन समदाद्दितेः सुतेभ्यः ॥२०॥ निःक्षत्रियामकृत गां च त्रिःसप्तकृत्वो रामस्तु हैहयकुलाप्ययभार्गवाग्निः ॥ सोऽव्धि ववंध दशवक्त्रमहन्सलंकं सीतापतिर्जयति लोकमलब्नकीर्तिः ॥ २१ ॥ भूमेर्भरावतरणाय यदुष्वजनमा जातः करिष्यति सुरैरपि दुष्कराणि ॥ वादैर्विमोहयति यज्ञकृतोऽतदर्हान् शुद्रान्कलौ चितिसुजो न्यहनि-ष्यदंते ॥ २२ ॥ एवंविधानि कर्माणि जन्मानि च जगत्पतेः ॥ भूरीणि भूरियशसो वर्णितानि महाभुज ॥ २३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कंधे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ राजोवाच ॥ भगवंतं हरिं प्रायो न भजंत्यात्मवित्तमाः ॥ तेषामशांतकामानां का निष्ठाऽविजितात्मनाम् ॥ १॥ चमस उवाच ॥ मुखबाहूरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमेः सह।। चत्वारो जित्तरे वर्णा गुणैर्वित्रादयः पृथक् ॥ २ ॥ य एषां पुरुषं साक्षादात्मप्रभ-वमीश्वरम् ॥ न भजंत्यवजानंति स्थानाद्भ्रष्टाः पतंत्यधः ॥३॥ दूरे हरिकथाः केचिहरे चाच्युतकीर्तनाः॥ स्त्रियः शूद्रादयश्चेव तेऽनुकंप्या भवादृशाम् ॥४॥ वित्रो राजन्यवैश्यो च हरेः प्राप्ताः पदांतिकम् ॥ श्रौतेन जन्मना अथापि मुह्यंत्यम्नायवादिनः ॥ ५ ॥ कर्मण्यकोविदाः स्तब्धा मूर्खाः पंडित-मानिनः ॥ वदंति चादुकान्मूढा यथा माध्व्या गिरोत्सुकाः ॥ ६ ॥ रजसा घोरसंकल्पाः कामुका अहिमन्यवः ॥ दांभिका मानिनः पापा विहसं-च झात्वाप्यवजानंति ।: आत्मनः प्रभवो जन्म यस्मात्तम् । तदभजने कृतघ्नतामप्याह । ईश्वरमिति । स्थानाद्वर्णाश्रमाद्धशः ॥ ३ ॥ तत्र येऽज्ञास्ते भवदिधानामनुग्राद्या इत्याह । दूर इति । दरे हरिकथाश्रवणं येषां ते अतएव दरे चाच्युतकीर्तनं येषां ते । द्रे अच्युतकीर्तनाश्रीति वा ॥ ४ ॥ ज्ञानलबदुविंदग्धास्त्विचिकित्स्यत्वादुपेच्या इत्याशयेनाह । वित्र इति । श्रौतेनोपनयना-ख्येन । उपलक्षणमेतत् । अध्ययनादिनाऽपि हरेः पदांतिकं तद्भजनोत्तमाधिकारं प्राप्ता अपि मुह्यंति कर्मफलेषु सञ्जते । कुतः । आम्नायेषु ये वादा अर्थवादास्ते मोहकतया विद्ते येषां ते । तदुक्तं गीतासु । यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदंत्यविपश्चितः ॥ वेदवादरताः पार्ध नान्यदस्तीति वादिन इत्यादिना ॥५॥ भक्तिमार्गदार्व्याय तेषां मोहं प्रपंचयन्त्रिद्ति। कर्मणीत्यादिना । अको-विदा यथा कर्म वंधकं न भवति तथा कर्तुमझाः। न चामिझान्एच्छंति। यतः स्तब्धा अनम्राः। स्तब्धत्वे हेतुः। यतो मूर्खा अपि पंडिता वयमिति मानयंतः। अतः अपामसोमममृता अभूम ॥

4.84.4

MIDUO

1120

अक्षय्यं ह वै चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतं भवति ॥ यत्र नोष्णं न शीतं स्यात्र ग्लानिर्नाप्यरात्य इत्यादिकया यया माध्य्या गिरोत्सुकाः संतो मुडास्तया चाद्यकानप्सरोभिः सह विहिष्याम इत्या-दिप्रियान् शब्दान्वदंति ॥६॥ किंच तेपां कर्माभिनिवेशात्कामकोधदंमादयो वर्धत इत्याह त्रयेण। रजसेति। घोरोऽभिचारादिः संकल्पो येपां ते। अहिवनमन्युर्येपां ते ॥७॥ कामुकत्वं प्रपंचयित। बदंतीति। उपासिताः स्त्रियो यैर्ने तु वृद्धास्ते मैथुन्यं निथुनसुखमेव परं न त्वातिथ्यादि येषु गृहेषु तेष्वाशिषो वदंति। इद्मद्य मया लब्धिममं प्राप्स्ये मनोरथम् ॥ इद्मस्तीदमिष मे भविष्यति पुनर्धनिमत्याकारः। दांभिकतां प्रपंचयति । यजंतीति । असृष्टान्नविधानदक्षिणं न सृष्टा न संपादितान्नविधानदक्षिणा यथा तथा यजंति । तदा च बृत्ये जीविकार्थं परं केवलं पशुन् इनंति । अत-हिदो हिंसादोपानभिज्ञाः ॥८॥ मानितां प्रपंचयति । श्रियो धनादिसंपदा । विभृत्या ऐश्वर्येण । श्र्यादिना जातो यः स्मयो गर्वस्तेनांघा घीर्येपां ते ईश्वरसिंहतान्सतोऽत्रमन्यंते ॥९॥ किंच एवं वर्तमानास्ते वेदतस्वार्थं स्फुटमिप न जानंतीत्याह सर्वेश्विति । केन रूपेणावस्थितं तदाह । आत्मानमीश्वरमात्मतया ईश्वरतया चावस्थितम् । एवमप्यसंगतामाह । यथा खप्। पुरुषार्थतामाह । अभीष्टम् । स्फुटत्वमाह । वेदोपगीतं चेति । तन्कुतः । यतो मनोस्थानां व्यवायामिषमद्यसेवाविषयाणां वार्तया प्रवदंति । निवृत्तिपरं संतं वेदं प्रवृत्तिपरं वर्णयंति ॥१०॥ नतु व्यवायादीनामपि ऋतौ भायामुपेयाद्धुतशेषं भक्षयेदित्यादिना विहितत्वात्किमेवं निद्यतेऽत आह । लोक इति । व्यवायः स्त्रीसंगः । नित्या रागत एव। नित्यं प्राप्ता जंतोः प्राणिमात्रस्य। अत-स्तत्र तासु चोदनाविधिर्नास्ति । ननु ऋताबुपेयादित्यादिना विधिर्दशितः । संत्यम् । नत्वयमपूर्वविधिः । रागतः प्राप्तत्वात्कितु नियमविधिरूपेण रागिणामभ्यनुङ्गामात्रं कियते तदाह । व्यव-त्यच्युतिषयान् ॥७॥ वदंति ते अन्योन्यमुपासितिस्त्रियो गृहेषु मैथुन्यपरेषु चाशिषः ॥ यजंत्यसृष्टात्रविधानदिशणं वृत्त्यै परं व्नंति पश्चनतिद्धदः ॥८॥ श्रिया विभूत्याऽभिजनेन विद्यया त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणा ॥ जातस्मयेनांधिधयः सहेश्वरान्सतोऽवमन्यंति हरिप्रियान्खलाः ॥९॥ सर्वेषु शश्व-त्तनुभृतस्ववस्थितं यथा खमात्मानमभीष्टमीश्वरम् ॥ वेदोपगीतं च न शृण्वते ऽबुधा मनोरथानां प्रवदंति वार्तया ॥१०॥ छोके व्यवायामिषमद्यसेवा नित्यास्तु जंतोर्निह तत्र चोदना ॥ व्यवस्थितिस्तेष विवाहयज्ञसुराष्रहैरासु निवृत्तिरिष्टा ॥११॥ धनं च धर्मैकफलं यतो वै ज्ञानं सविज्ञानमनु-स्थितिरिति । तेषु व्यवायादिषु ।कैः । विवाहयञ्चसुराग्रहैः विवाहविषय एव व्यवायः कार्यः । यञ्च एवामिपसेवा । सीत्रामण्यां सुराग्रहान् गृह्णातीति श्रुतेस्तत्रैव मद्यसेवेति नियमः क्रियते । नतु च नियमपत्तेऽप्यावश्यकत्वात्र निंदा युक्ताऽत आह । आसु निर्शृत्ति । आसु व्यवायामिपमद्यसेवासु निर्शृत्ति । अयं भावः । नायं नियमविधिरिप नित्यप्राप्तत्वाद्तो निर्शृत्तिः परि-संख्यैव कथं तिह व्यवस्थितिरित्युक्तम् । उच्यते न तावत्परिसंख्याविधिना श्रत्वा निवृत्तिरुच्यते । तथा सित स्वार्थत्यागः परार्थक्व्पना प्राप्तवाधश्वेति दोपत्रयं स्यात् । अतः क्वचित्प्राप्स्य-वोऽप्यर्थस्य प्रापणमनर्थकमित्यपुर्वविधिद्वाराऽन्यनिवृत्तिः फलतो भवति । तद्यथा । इमामगृभ्णन् रशनामृतस्येत्यश्वाभिघानीमादत्त इत्यत्र रशनालिंगतो गर्दभाक्वाभिघानी रशनाद्वये प्राप्यतो मंत्रस्यापूर्वविधिद्वारा परिसंख्योच्यते। यथोक्तं तंत्रवार्तिके। अप्राप्तविधिरेवायमतो मंत्रस्य निश्चितः॥ परिसख्या फलेनोक्ता न विशेषः पुनः श्रुतेरिति। क्वचित्तु रागतो नित्यप्राप्त-स्याप्राप्तां शपूरणचणस्य नियमफलस्याप्यभावानियमविधिद्वारा फलतः परिसंख्या भवति । यथा पंच पंचनखा भच्या इति । तथा रागतो नित्यवत्प्राप्तस्य व्यवायादेविवाहादिनियमेनाम्य-जुजाद्वारा परिसंख्यैवेति । ननु यद्यस्यनुज्ञामात्रमेतद्भवेत्तर्हि । ऋतुस्नातां तु यो भार्यां सिन्नधौ नोपगच्छिति । योरायां अग्रहत्यायां पच्यते नात्र संशय इत्यादिदोपश्रवणं न स्यात् । नैव दोपः । मनसि कामे सत्यपि तस्यामरूच्या द्वेपादिना वा तामनुषगच्छतो दोपश्रवणोपपत्तेरिति सर्वमनवद्यम् ॥११॥ तदेवं व्यवायादिमनोरथाकुलितत्वादभीष्टमात्मानं न शृण्वंतीत्युक्तमिदानीं

श्रीघरी

त्राधरा

37 2 4

१०॥

hat n

धनस्यापि धनद्वारा परमात्मप्रापकस्य दृष्टोपभोगार्थं विनियोगान्नात्मज्ञानगंधोऽपीत्याह । धनं चैति । धर्म एवैकं फलं यस्य तत्। कुतः । यतो यस्माद्धर्मात्सविज्ञानमपरीक्षज्ञानसहितं दृढं परोक्ष-ज्ञानं मविति। कथंभृतम्। अनुप्रशांति अन्वनंतरमेव प्रकृष्टा शांतिर्निर्वाणलचणा यस्य तत्। एवंभृतं जनं गृहेषु देहाद्यर्थं युंजंति ॥ १२ ॥ व्यवस्थयाऽपि किंच व्यवायाद्यस्यनुज्ञानं न यथेष्टमिप त्वन्यथैवेत्याह । यदिति । यद्यस्मात्सुराया घाणभचोऽवघाणं स एव विहितो न पानम् । तथा पशोरप्यालभनमेव विहितं न तु हिंसा । अयमर्थः । देवतोदेशेन यत्पश्चहननं तदालभनं वायव्यं क्वेतमालभतेत्यादिश्रुतेर्न तु हिंसा। या देवविहिता हिंसा न सा हिंसेति कीत्यंत इति वचनात्। भक्षणोद्देशेन तु क्रियमाणं हननं लीकिकविद्धसेत्र। अत्र झालभनमेव विहितं न तु हिंसा। अतो न यथेष्टभचणाम्यनुक्तत्यर्थः । व्यवायोऽपि प्रजया निमित्तभूतया न तु रत्यै । अतो मनोरथवादिन इमं विशुद्धं स्वधमं न विदुरिति ॥१३॥ एवं भगवत्पराङ्मुखानां बहुदोपतां प्रपंच्य तिन्नष्ठां प्रपंचयति । ये ये त्विति पंचिमः । अनेवंविदः न एवं धर्मं विदंति ये ते । विस्वन्धा निःशंकाः । अनेन मनोरथो भविष्यतीति विश्वस्ता वा । तदानीतनपोपणेन वा तैः पशुभिर्विश्वस्तास्ते च परावः प्रशांति ॥ गृहेषु युंजंति कलेवरस्य मृत्युं न पश्यन्ति दुरंतवीर्यम् ॥ १२ ॥ यद्घाणभक्षो विहितः सुरायास्तथा पशोरालभनं न हिंसा ॥ एवं व्यवायः प्रजया न रत्या इमं विशुद्धं न विदुः स्वधर्मम् ॥१३॥ ये त्वेवंविदोऽसंतः स्तब्धाः सदिभमानिनः ॥ पशून्द्रुह्यंति विस्रब्धाः प्रेत्य खादंति ते च तान् ॥१४॥ द्विषंतः परकायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरम् ॥ मृतके सानुबंधेऽस्मिन्बद्धस्नेहाः पतंत्यधः ॥ १५ ॥ ये कैवल्यमसंपाप्ता ये चाती-ताश्र मृहताम् ॥ त्रैवणिका ह्यक्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते ॥ १६ ॥ एत आत्महनो ऽशांता अज्ञाने ज्ञानमानिनः ॥ सीदंत्यकृतकृत्या वै काल-ध्वस्तमनोरथाः ॥१७॥ हित्वा ऽत्यायासरिवता गृहापत्यसहिच्छियः ॥ तमो विशंत्यनिच्छंतो वासुदेवपराङ्मुखाः ॥ १८ ॥ राजोवाच ॥ कस्मि-न्काले स भगवानिकवर्णः की दशो नृभिः ॥ नाम्ना वा केन विधिना पूज्यते तिदहो च्यताम् ॥ १९॥ करभाजन उवाच ॥ कृतं त्रेता द्वापरं च किटिरित्येषु केशवः ॥ नानावर्णाभिधाकारो नानैव विधिनेज्यते ॥२०॥ कृते शुक्कश्चतुर्बाहुर्जिटिलो बल्कलांबरः ॥ कृष्णाजिनोपवीताक्षान्विम्रहंड-कमंडलू ॥ २१ ॥ मनुष्यास्तु तदा शांता निर्वेराः सुहदः समाः॥ यजंति तपसा देवं शमेन च दमेन च ॥२२॥ हंसः सुपणों वैकुंठो धमों योगेश्व-प्रेत्य अमुत्र तान् खादंति । मांसभक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसिमहाद्मचहम् ॥ एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदंति मनीपिण इति वचनात् ॥१४॥ व्यभिचारादिना द्विपंतः । मृतके देहे । सानुवंधे पुत्रादि-सहिते ॥१५॥ अज्ञास्तन्बज्ञैरनुकंपितास्तरंति तन्बज्ञास्तु स्वतः । ये तु नात्यंतमज्ञा न च तन्बज्ञास्तेऽन्तरालवर्तिनः पतंतीत्याह । य इति । कैवल्यं तन्बज्ञानमसंप्राप्ताः । भृदतामत्यंतज्ञदताम् । अत्र हेतुः । त्रिवर्गप्रधानाः । अक्षणिका उपशांतिक्षणरहिता देहादिस्थैर्ययुद्धयो वा स्वयमेवात्मानं घातयंति ॥१६॥ तदाह । एत इति । आत्महनः आत्मापवह्नकर्तारः । अज्ञाने कर्मणि। यथा च श्रुतिः । असुर्या नाम ते लोका अंघेन तमसावृताः ॥ ताँस्ते प्रेत्याभिगच्छंति ये के चात्महनो जना इति ॥ १७ ॥ या गृहापत्यसहृच्छ्रियस्ता हित्वा ॥ १८ ॥ तदेवं भगवद्भक्तिरेव कर्तव्येति स्थिते तत्र विशेषं पृच्छति । कस्मिन्काल इति । किवर्णः कीरम्वर्णवान् । कीरशः कीरमाकारः । केन वा नाम्ना केन वा विधिना ॥१९॥ एषु कृतादिकालेषु नानाप्रकारा वर्णामिधाकारा यस्य सः। नानैव विधिना विविधेनैव मार्गेण ॥ २० ॥ तदेव वर्णादिचतुष्टयमाह । छत इत्यादिना । छण्णाजिनादीन्विश्रदिति ब्रह्मचारिवेषो दशितः ॥ २१ ॥ तपसा च्यानेन ॥ २२ ॥

118811

॥२३॥ त्रिगुणा दीक्षांगभृता मेखला यस्य स यञ्चमृतिः । हिरण्यकेशः पिशंगकेशः ॥२४॥ त्रय्या विद्यया वेदत्रयोक्तकमिः ॥२५॥ प्रक्षिगमीः प्रिक्षः सुतपसः प्रजापतेः पत्नी तस्याः पुत्रः । व्यामेष्ठितसीपुष्पसंकाशः। निजानि चक्रादीन्यायुषानि च यस्य सः । श्रीवन्सो नाम वश्चसो दिश्व-णभागे रोम्णां प्रदिश्वणावर्तः स आदिर्येषां करचरणादिगतपद्मादीनां तैरंकैरांगिकैश्विह्वं लक्षणेर्वाद्याः क्षेत्रभादिभिः ॥२७॥ महाराजोपलक्षणं छत्रचामरादियुक्तम् । वेदतंत्राभ्यां वैदिकेनागमिकेन च मार्गेण । यजंति पूज्यंति । परमीश्वरं ज्ञातुमिच्छवः ॥२८॥ नामान्याह नमस्त इति ॥ २९ ॥ ३० ॥ नानातंत्रविधानेनेति कलौ तंत्रमार्गस्य प्राधान्यं द्र्ययति ॥ ३१ ॥ रूश्वतां व्यावर्त-यति । त्रिवषा कांत्याऽकृष्णमिद्रनीलमणिवदुज्ज्वलम् । यद्वा । त्विषा कृष्णं कृष्णावतारम् । अनेन कलौ कृष्णावतारस्य प्राधान्यं द्र्ययति । वेदांगिन कौस्तुभादीनि अस्राणि सुद्र्यनिति पार्षदाः सुनंदादयः तत्सिहतम् । यज्ञैर्चनैः । संकीर्तनं नामोचारणं स्तुतिश्च तत्प्रधानैः । सुमेधसो विवेकिनः ॥३२॥ स्तुतिमाह । घ्येयमिति । हे प्रणतपाल ! हे महापुरुष ! ते

रोऽमलः ॥ ईश्वरः पुरुषोऽन्यक्तः परमात्मेति गीयते ॥ २३ ॥ त्रेतायां रक्तवणोंऽसौ चतुर्वाहुस्त्रिमेखलः ॥ हरण्यकेशस्त्रय्यात्मा सुक्स्वायुपलचणः ॥ २४ ॥ तं तदा मनुजा देवं सर्वदेवमयं हरिम् ॥ यजंति विद्यया त्रय्या धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिनः ॥ २५ ॥ विष्णुर्यज्ञः पृश्निगर्भः सर्वदेव उरुक्रमः ॥ वृषाकिपिर्जयंतश्च उरुगाय इतीर्यते ॥ २६ ॥ द्वापरे भगवान् श्यामः पीतवासा निजायुधः ॥ श्रीवत्सादिभिरंकेश्च लक्षणेरुपलचितः ॥ २७ ॥ तं तदा पुरुषं मत्यां महाराजोपलक्षणम् ॥ यजंति वेदतंत्राभ्यां परं जिज्ञासवो नृप ॥ २८ ॥ नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च ॥ प्रयुम्नायानिद्वाय तुभ्यं भगवते नमः ॥ २९ ॥ नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने ॥ विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः ॥ २० ॥ इति द्वापर उर्वारा सतुवंति जगदीश्वरम् ॥ नानातंत्रविधानेन कलाविपि यथा शृणु ॥ ३१ ॥ कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं सांगोपांगास्त्रपार्षदम् ॥ यज्ञैः संकीर्तनप्रायेर्यजिति हि सुमेधसः ॥३२॥ ध्येयं सदा परिभवन्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पढं शिवविरिचित्ततं शरण्यम् ॥ भृत्यातिहं प्रणतपाल भवाविधपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविदम् ॥ ३३ ॥ व्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् ॥ मायामृगं दियतयेप्सितमन्वधावद्वदे महापुरुष ते चरणारविदम् ॥ ३४ ॥ एवं युगानुरूष्त्रपार्चा भगवान्युगवितिष्ठा स्वत्रपार्विदम् स्राप्ताद्वर्वस्वत्रपार्वादेशिवत्रस्व स्राप्ताद्वर्वस्व स्राप्ताद्वर्वस्व स्राप्ताद्वर्वस्व स्राप्ताद्वर्वस्व स्राप्ताद्वर्वस्राप्ताद्वर्वस्व स्राप्ताद्वर्वस्व स्राप्ताद्वस्व स्राप्ताद्व

चरणारिवदं वंदे। कथंभृतम्। ध्येयं ध्यातुं योग्यम् । सदेति सर्वत्र संवध्यते । ध्येयत्ये हेतवः । इन्द्रियकुटुंबादिभिर्यः परिभवस्तिरस्कारस्तं हंतीति तथा तत् । किंच अभीष्टदोहं मनोरथप्रकम् । किंच तीर्थास्पदं गंगा द्याश्रयत्वेन परमपावनम् । शिवविरिचिम्यां नुतं स्तुतं महत्तम्य । ननु तौ कृतार्थावेव किमर्थं ताम्यां नुतं तत्राह । शरण्याश्रययोग्यं सुखात्मकिमत्यर्थः । तिर्हं ब्रह्मादिस्तुत्यं प्राकृतस्य कथं गोचरः स्यात् न । शृत्यातिंहं यस्य कस्यापि शृत्यमात्रस्यातिंहं त् नेवलमागंतुकातिमात्रं हंति किंतु अवाव्यिपोतं संसाराणवितारकं च ॥ ३३ ॥ इदानीं स्वयमाप्तकामत्वा- नैरपेच्यं भक्तार्थं च सापेक्षतां दर्शयन् श्रीरामचन्द्रं स्तौति । त्यवत्वेति । अन्यः सुदुस्तयजा सा सुरेण्सिता राज्यलच्यीस्तां त्यवत्वा । यदिति । य इत्यर्थः । योऽरण्यमगात् । किं राज्यवैकल्य- दर्शनेन न । धर्मिष्ठः । कृतः । आर्यस्य गुरोर्दशरथस्य वचसा । किंच एवं राज्यं त्यक्तवाऽपि भक्तवात्सल्येन दियतया सीतयेप्सितं मायामृगं स्वर्णाकारं योऽन्वधावत् । तस्य भगवतश्वरणारिवदं

श्रीघर्र

370 k

वंदे । यहा । हे घमिष्ठेति संबोधनम् । तथाऽप्यविवक्षितत्वादार्थपदेन संधिर्न भवति । तथा यदगादिति चरणारविदमेवोच्यते । यन्मायामृगमन्वधावत्तते चरणारविदं वंद इत्यन्वयः । अन्यत्स-मानम् ॥३४॥ युगातुरूपाम्यां नामरूपाम्याम् ॥ ३५ ॥ एतेषु चतुर्युगेप किलरेव श्रेष्ठ इत्याह । किलिमिति । गुणज्ञाः करेर्गुणं जानंति ये तें । ननु दोपाणां बहुत्वात्कथं सभाजयंति तत्राह । सारभागिनो गुणांशग्राहिणः । कोऽसौ गुणस्तमाह । यत्रेति । तदुक्तम् । ध्यायन्कृते यजन्यज्ञैस्रोतायां द्वापरेऽर्चयन् ॥ यदामोति तदामोति कलौ संकीत्र्यं केशविमिति ॥३६॥ तस्मात्कलावतोऽस्मा-रसंकीर्तनात्परमो लाभो नास्ति । यतः संकीर्तनात् ॥३७॥ किंच कृतादिष्विति ॥३८॥३९॥ अमलाशयाः संतः प्रायशो भगवति भक्ता भवंति ॥ ४०॥ भक्तस्य विधिनिपेधनिवृत्तेः कृतकृत्य-तामाह । देवर्पीति । आप्ताः पोष्याः कुटुंबिन इतरे देवादयः पञ्चयज्ञदेवताः एतेषां यथाऽभक्तः ऋणी अतएव तेषां किंकरस्तदर्थं नित्यं पञ्चयज्ञादिकर्ता । तथा च स्मृतिः । हीनजाति परिश्लीण-मृणार्थं कर्म कारयेदिति । अयं तुन तथा । कोऽसौ । यः सर्वभावेन श्रीमुकुंदं शरणं गतः । कर्तं कृत्यं परित्यज्य । यद्वा । कर्तं भेदं परिहृत्य । कृती छेदन इत्यस्मात् । वासुदेवः सर्वमिति बुद्घ्वे-त्यार्या गुणज्ञाः सारभागिनः ॥ यत्र संकीर्तनेनैव सर्वः स्वार्थोऽभिलभ्यते ॥३६॥ न ह्यतः परमो लाभो देहिनां भ्राम्यतामिह ॥ यतो विंदेत परमां शांतिं नश्यति संसृतिः ॥३७॥ कृतादिषु प्रजा राजन्कलाविच्छंति संभवम् ॥ कलौ खलु भविष्यन्ति नारायणपरायणाः ॥ ३८ ॥ कवित्कचिन्म-हाराज द्रविडेषु च भूरिशः ॥ ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी ॥ ३९ ॥ कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी ॥ ये पिवंति जलं तासां मनुजा मनुजेश्वर ॥ प्रायो भक्ता भगवति वासुदेवेऽमलाशयाः ॥४०॥ देवर्षिभूताप्तनृणां पितृणां न किंकरो नायमृणी च राजन् ॥ सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं परिहृत्य कर्तम् ॥ ४१ ॥ स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हिरः परेशः ॥ विकर्म यचोत्पतितं कथंचिद्धु-नोति सर्वं हृदि सिन्निविष्टः ॥ ४२ ॥ नारद उवाच ॥ धर्मान्भागवतानित्थं श्रुत्वाऽथ मिथिलेश्वरः ॥ जायंतेयान्मुनीन्त्रीतः सोपाध्यायो ह्यपूजयत् ॥ ४३ ॥ ततो उन्तर्दिधिरे सिद्धाः सर्वलोकस्य पश्यतः ॥ राजा धर्मानुपातिष्ठन्नवाप परमां गतिम् ॥ ४४ ॥ त्वमप्येतान्महाभाग धर्मान्भागवतान् श्रुतान् ॥ आस्थितः श्रद्धया युक्तो निःसङ्गो यास्यसे परम् ॥ ४५ ॥ युवयोः खलु दंपत्योर्यशसा पूरितं जगत् ॥ पुत्रतामगमद्यद्वां भगवानीश्वरो हरिः ॥ ४६ ॥ दर्शनार्टिंगनालापैः रायनासनभोजनैः ॥ आत्मा वां पावितः कृष्णे पुत्रस्नेहं प्रकुर्वतोः ॥ ४७ ॥ वैरेण यं नृपतयः शिशुपालपौंडू-त्यर्थः ॥४१॥ विहितकर्मनिवृत्तिम्रक्तवा निषेधनिमित्तप्रायिक्षत्तिनिवृत्तिमाह । स्वपादमुलमिति । त्यक्तोऽन्यस्मिन्देहादौ देवतांतरे वा भावो येन । अतएव तस्य विकर्मणि प्रवृत्तिर्न संभवति । यश कथंचित्प्रमादादिना उत्पतितं भवेत्तदपि इरिर्धुनोति । ननु यमस्तन्न मन्येत तत्राह । परेशः । ननु श्रुतिरमृती ममैवाझे इति भगवद्वचनात्स्वाझाभंगं कथं सहेत तत्राह। प्रियस्य । ननु नायं पापक्ष-यार्थं भजते तत्राह । हृदि सन्त्रिविष्टः । नहि वस्तुशक्तिरथितामपेक्षत इत्यर्थः ॥४२॥ जायन्तेयान् जयंत्याः पुत्रान् ॥४३॥ उपातिष्ठन्तत्रुतिष्ठन् ॥४४॥ निःसङ्गो भूत्वा ॥ ४५ ॥ शास्त्रक्रियेय-मुक्ता । युवां तु सङ्गत एव कृतार्थावित्याह । युवयोरिति। वां युवयोः ॥४६॥ न च सर्वकर्मार्पणादिभागवतधर्मेरन्येषामिव युवयोः सन्वशुद्धिरापादनीया पुत्रोपलालनेनैव भागवतधर्मसर्वस्वनिष्प-चेरित्याह । दर्शनिति । कृष्णे पुत्र इति स्नेहं प्रकुर्वतोर्वा तस्य दर्शनादिभिरात्मा पावितः शोधितः ॥४७॥ एतदेव कैम्रुत्यन्यायेन स्फुटयित । वैरेणेति । यं शयनासनादौ वैरेणापि ध्यायंतस्तस्य

गर्या

गतिविलासाधैराकृतिधियस्तत्तदाकारा धीर्येषां ते तत्सारूप्यमापुः । कि पुनर्वक्तव्यमनुरक्तिधियां तत्साम्यं भवतीति ॥४८॥ ननु पुत्रस्नेद्वश्चेन्मोश्रहेतुस्तिहं सर्वे ग्रुव्येग्स्तत्राह । माज्यत्यबुद्धिमिति। अपत्यमिति बुद्धिं मा कथाः । अडागमञ्झांदसः ॥४९॥ नतु कथमीश्वरो मातुपः स्यात्कथं वा तस्य विश्वसुष्ट्यादिकर्तुः पूतनाशोषणादि कर्माश्चर्यमिव निरूप्यते तत्राह। भूभारह्मपा असुरा एव राजन्यास्तेषां इंतवे तान्इंतुम् । निर्वृत्यै मोक्षाय ॥५०॥५१॥ इहास्मित्रेव देहे शमलं मोइं विधृय ब्रह्मत्वाय कल्पते ॥५२॥ इति श्रीमद्भागवते एकादशस्कंघे टीकायां पञ्चमोऽज्यायः ॥५॥ षष्ठे ब्रह्मादिभिः स्तुत्वा गंतुं विज्ञापितं हरिम् ॥ उद्भवः प्रार्थयामास स्वधाम नय मामिति ॥१॥ अतः परमतिविस्तरेणात्मविद्यां निरूपितुं तत्त्रस्तावमाह । अथेति । आत्मजः सनकादिभिः। अम्यगात द्वारकामिति चतुर्थेनान्वयः ॥ १॥ २॥ २ ॥ नजु तेपामुपेन्द्रादिरूपं भगवन्तं नित्यं पश्यतां केयमतिदिदक्षा अत आह । वपुपेति । येन वपुपा नरलोकमनोरमः सन्सर्वलोकेषु यशो शाल्वादयो गतिविलासविलोकनाद्यैः ॥ ध्यायंत आकृतिधयः शयनासनादौ तत्साम्यमापुरनुरक्तिधयां पुनः किम् ॥ ४८ ॥ माऽपत्यबुद्धिमक्र्याः कृष्णे सर्वात्मनीश्वरे ॥ मायामनुष्यभावेन गूढैश्वर्ये परेऽव्यये ॥४९॥ भूभारामुरराजन्यहंतवे गुप्तये सताम् ॥ अवतीर्णस्य निर्वृत्ये यशो लोके वित-न्यते ॥ ५० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एतच्छुत्वा महाभागो वसुदेवोऽतिविस्मितः ॥ देवकी च महाभागा जहतुर्मोहमात्मनः ॥ ५१ ॥ इतिहासिममं पुण्यं धारयेद्यः समाहितः ॥ स विध्येह शमलं ब्रह्मभ्याय कल्पते ॥ ५२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ श्रीशक उवाच ॥ अथ ब्रह्मात्मजैदें वैः प्रजेशैरावृतोऽभ्यगात् ॥ भवश्र भूतभव्येशो ययौ भूतगणैर्वृतः ॥ १ ॥ इन्द्रो मरुद्धिर्भगवानादित्या वसवोऽ-श्विनौ ॥ ऋभवोऽङ्गिरसो रुद्रा विश्वे साध्याश्च देवताः ॥२॥ गंधर्वाप्सरसो नागाः सिद्धचारणगुह्यकाः ॥ ऋपयः पितरश्चेव सविद्याधरिकत्रराः॥३॥ द्वारकामुपसजग्मः सर्वे कृष्णदिदृश्ववः ॥ वपुषा येन भगवात्ररलोकमनोरमः ॥ यशो वितेने लोकेषु सर्वलोकमलापहम् ॥ ४ ॥ तस्यां विभाजमा-नायां समृद्धायां महर्द्धिभिः ॥ व्यचक्षतावितृप्ताचाः कृष्णमद्भुतदर्शनम् ॥ ५ ॥ स्वर्गोद्यानोपगैर्माल्यैश्वादयंतो यदूत्तमम् ॥ गीर्भिश्चित्रपदार्थाभिस्तु-ष्ट्रवर्जगदीश्वरम् ॥ ६ ॥ देवा ऊचुः ॥ नताः स्म ते नाथ पदारविंदं बुद्धीद्रियप्राणमनोवचोभिः ॥ यचिंत्यते उन्तर्द्धेद भावयुक्तेर्मुचुभिः कर्ममयोरु-पाशात् ॥ ७ ॥ त्वं मायया त्रिगुणया ५ ५ सिन दुर्विभाव्यं व्यक्तं सुजस्यविस छुंपसि तद्गुणस्थः ॥ नैतैर्भवानजित कर्मभिरज्यते वे यत्स्वे सुखे ५ द्याव-वितेने । तदतिसुंदरं वपुर्दिदक्षवः ॥४॥ व्यचक्षतापश्यन् ॥५॥ स्वर्गोद्यानस्थैर्माल्यैः । चित्राणि शृंखलादंधप्रायाणि पदान्यर्थाश्र यासु तामिर्गीर्भिः ॥६॥ बुद्धीद्रियादिभिद्यनाद्वा प्राणेन च बलहेतुना दंडवत्प्राणपातेन नता वयं नमस्कृतवंतः। स्मेति विस्भये । यथाहुः। दोश्या पदाश्यां जानुश्याष्ठरसा शिरसा दशा।। मनसा वचसा चेति प्रणामोऽष्टांग ईरित इति स्मशन्दोक्तविस्मयाय विशेषणम् । कममयादुरुपाशान्म्रमुत्त्राभभावयुक्तरेपि यत्वेवलमंतर्ह्वि चित्यते न तु दृश्यते तह्यं नताः । अहोभाग्यामत्यथः ॥ ७ ॥ नतु ममापि दृष्टादृष्टकमैकरणाःकुतो सत्पदारविद्वितनं कर्मपाशान्मुमुद्धांभः क्रियते तत्राहुः । त्वामात । हे अजित । आस्तामिदानीतनिषद्मत्यल्पं कर्म त्वं व्यक्तं महदादिव्रपंचं सुजिस पालयसि सहरसि च । तद्प्यात्मन्येव न पृथक् । दुर्विभाव्यं मनसाडप्यवितक्यम् । तद्गुणस्थस्तस्या मायाया गुणेषु नियत्त्वेन स्थितः । अतएव तैः कर्मभिभवानाज्यते न लिप्यते । कृतः । यो भवाननवद्यो रागादिरहितः । यतः स्वे आत्मक्रपे मुखे

श्रीघरी

37 o E

अन्यविहितेनावृते अभिरतः । अतस्त्वं कर्म कुर्वज्ञप्यात्मारामः परमेश्वर इति मुम्नुज्ञुभिश्चित्यस इति मावः ॥ ८ ॥ नन्वात्मारामस्य किं कर्मकरणेनात आहुः । शुद्धिरिति । हे ईच्च हे प्रथम । दुराशयानां रागिणाम् । विद्या उपासना । विद्यादिभिस्तथा शुद्धिनं भवि। सन्वात्मना सता ते यशिस अवणेन संभृतया परिपृष्टचाऽभिवृद्धया सन्छद्धया यथा स्यात् । परमपावनस्य यशसो वितानाय तव कर्माचरणिमिति भावः ॥९॥ तदेवं त्वद्यशःश्रद्धैव शुद्धिहेतुरस्माभिस्तु तवांधिर्दष्टोऽतस्तवांधिनोऽस्माकमश्चभाशयानां विषयवासनानां धूमकेतुस्तद्दाहकः स्यात् । कथंभृतः । यः चेमाय मोक्षाय मुनिभिर्मुग्रुक्तिः प्रमाद्द्विद्धा उद्धमानश्चित्यमानः । यश्च सात्वतैर्भक्तैः समविभृतये समानैश्चर्याय वासुदेवादिन्य्दैऽचितः । तेषु कैश्विदात्मवद्भिर्धिरः स्वरित्वमाय स्वर्गमितिकस्य वैकुंऽप्राप्ति सवनशिक्तिकालमितिः ॥१०॥ किंच । प्रयतपाणिभिः संयतहस्तैर्द्धित्याऽध्वराग्नौ आहवनीयादौ याज्ञिकपिश्चरत्यते । नतु यस्यै देवतायै द्विप्रृद्धीतं स्याचां ध्यायेद्धपट्किरिध्यन्तितवचन्वाचित्रत्यते । अत आहुः । त्रय्या निरुक्तेन विधिनेद्धादिरूपेणव यज्ञपुरुपश्चित्यत इत्यर्थः । उत किंच । अध्यात्मयोगे आत्माधिकारे योगे योगिभिरप्यात्मनस्तव माया अणिमादिस्तां जिज्ञान् सुभिस्तत्तत्कामैर्यश्चत्यते । परमभागवतैस्तु सुक्तरः परीष्टः सर्वतः पूजितः स तवांधिनोऽश्चभाशयधूमकेतुः स्यादिति पूर्वणान्वयः ॥११॥ एतेषां च स्रुनिसात्वतादीनां पष्णां सेवकानां मध्ये परमभागवतेषु लच्चया अणि तव प्रीतिरिधकेति संस्तुवंति । पर्यष्टयेति । इडभावश्चादसः । अदं यत्र वसामि तत्रैव वश्चसि पर्युपिताऽपीयं वसतीति प्रतिपत्निवच्छीः संस्पर्यमाना भवति । तथाऽपि

हिते अविष्में स्वाद्धः ।। ।। शुद्धिर्नृणां न तु तथे इय दुराशयानां विद्याश्रुताध्ययनदानतपः कियाभिः ।। सत्त्वात्मनामृषभ ते यशिस प्रयुद्धसच्छ्रद्धया श्रवणसंभूतया यथा स्यात् ।। ९।। स्यात्रस्तवां विर्धिश्च स्वाद्धः चेमाय यो मुनिभिरार्द्रहृदोह्यमानः ।। यः सात्वतैः समविभूतय आत्मविद्भव्यू है- अचितः सवनशः स्वरितकमाय ।। १०।। यश्चित्यते प्रयतपाणिभिरध्वराग्नौ त्रय्या निरुक्तविधिनेश हिवर्गृहीत्वा ।। अध्यात्मयोग उत योगिभिरात्म- मायां जिज्ञासुभिः परमभागवतैः परीष्टः ।। ११ ।। पर्युष्टया तव विभो वनमालयेयं संस्पर्धिनी भगवती प्रतिपत्नवच्छीः ।। यः सुप्रणीतममुया इण- माददन्नो भूयात्सदां अविरह्मभाशयधूमकेतुः ।। १२ ।। केतुस्त्रिविक्रमयुतिस्त्रपतत्पताको यस्ते भयाभयकरी सुरदेवचम्वोः ।। स्वर्गाय साधुषु खलेष्वत-

स्पर्धमानां श्रियमनाहत्य यो भवान्पर्युपितयाऽपि अग्रया वनमालया भक्तेरपितेयमिति प्रीत्या सुप्रणीतं सुष्ठ संपादितं यथा भवित तथाऽईणं पूजामाददत्स्वीकृतवान्। सुप्रणीतिमत्यईणिवशेषणं वा। तस्य तवां विनोंऽशुभाशायधूमकेतुर्भ्यात्। यद्वा।योंऽविरसुया सुप्रणीतमईणमाददत्स नोऽशुभाशायधूमकेतुर्भ्यादित्यन्वयः। अथवैवं संवंधः। एतेम्यो घ्यानार्चनादिनिष्ठम्योऽपि त्ववशासि प्रवृद्धावंत एव कृतार्था भगवतो यशःप्रियत्वादित्यादुः। पर्युष्टया वशकांतावित्यस्मात्परितः सर्वांगे उष्टया कांत्या शोभितया वनमालया वश्वस्येकदेशे वर्तमाना श्रीः संस्पर्धमाना भवित तयाऽप्राम्नायमधुत्रतैर्वद्धा वर्णितया कीर्तिमय्या वैज्ञयंत्या वनमालयेव यो भवान्सप्रणीतमईणमादददित्यादि पूर्ववत् ॥१२॥ त्वचरणस्य भक्तपक्षपातः प्रसिद्ध एवेति स्तुवंतः प्रार्थयते । केतुरिति । विलवंधने त्रिभिविक्रमेपुतः। तत्र द्वितीयविक्रमे सत्यलोकं गतस्तव पादः केतुरत्युच्छितो विजयम्बज इव तत्संपादयंति । त्रिपतत्यतकः त्रिधा पतंती त्रिषु लोकेषु वा पतंती गंगा पताका यस्य तथाऽसुरदेवचम्बोस्तत्सेनयोक्त्रयोभयाभयकरः। साधुषु सुरेषु स्वर्गाय खलेष्वसुरेष्वितरायेतरस्मै अधोगमनाय। य एवं केतुरूपस्ते पादः स भजतां नोऽधं पुनातु शोधयतु। अधादिति पाठे भजतां नाः इति कर्माण पष्ठयौ । अधाद्धजतोऽस्मान्युनात्विति । तथा च श्रतिः। चरणं पवित्रं विततं पुराणं येन पूतस्तरिति दुष्कृतानि । तेन पवित्रेण श्रुद्धेन पूता अतिपाप्मानमराति तरेम ॥ लोकस्य

द्वारमचिमत्पिवत्रम् ॥ ज्योतिष्मद्भाजमासं महस्वत् ॥ अमृतस्य धारा बहुधा दोहमानम्॥ चरणं नो लोके सुधितां द्वात्विति ॥१३॥ ननु युद्धे देवासुराद्यः परस्परं जयंति जीयंते च ॥ किमहं तन्नेत्यत आहुः । नसीति । मिथुमिथोऽर्घमाना युद्धादिभिः पीट्यमाना ब्रह्माद्योऽपि यस्य तव वश्चे भवंति न तु जये पराजये वा स्वतंत्राः। के इव नासिकायामोता नासिकामात्रिष्य बद्धा गावो घलीवर्दा इव । क्वतः । कालस्य कलियतः प्रवर्तकस्य । तदेव क्वतः । प्रकृतिपुरुपयोरपि परस्य तस्य ते पुरुपोत्तमस्य पादो नः श्चं तनोतु ॥ १४ ॥ प्रकृतिपुरुपम्यां परस्वमुपपाद्यंतः काल्दवेन पुरुपोत्तमत्वमाहुः । अस्येति । अस्य जगत उदयादीनां हेतुरसि । कुतः । अन्यक्तं प्रकृतिर्जीवाः पुरुपो महान्महत्त्वः तेषां कालं नियंतारं त्वामाहुः । अकुरात्परतः परः । महतः परमञ्यक्तमन्यक्तात्पुरुपः परः ॥ पुरुपात्त्र परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिरित्याद्याः श्वतयः । किंच अयं संवत्सरात्मको यः कालिखिणाभित्वीणि चातुर्मास्यानि नामयो यस्य सोऽिष त्वमेव । अतस्त्वमृत्तपुरुप इति । तथा च गीतासु । यस्मात्वरम्वतिरेद्यक्तं तत्केन प्रकारेण तदाहुः । त्वत्तः पुरुपो वीर्यं शक्तिं समिधिगम्य प्राप्य यया मायया सह महातं धत्ते । किमव । अस्य विश्वस्य गर्भिमव । सोऽयं महाँस्तयंव माययाऽनुगतः सन्नाशादांडकोशं सम्रजी।

राय भूमन्पादः पुनातु भगवन्भजतामघं नः ॥ १३ ॥ नस्योतगाव इव यस्य वदो भवंति ब्रह्मादयस्तनुभृतो मिथुरर्घमानाः ॥ कालस्य ते प्रकृति-पूरुषयोः परस्य शं नस्तनोतु चरणः पुरुषोत्तमस्य ॥ १४ ॥ अस्यासि हेतुरुदयस्थितिसंयमानामन्यक्तजीवमहतामिप कालमाहुः ॥ सोऽयं तिणामि-रिक्लिपचये प्रदृतः कालो गमीरस्य उत्तमपूरुषस्त्वम् ॥ १५ ॥ त्वत्तः पुमान्समिधगम्य यया स्ववीर्यं धत्ते महांतिमिव गर्भममोघवीर्यः ॥ सोऽयं त-यानुगत आत्मन आंडकोशं हैमं ससर्ज विहरावरणेरुपेतम् ॥१६॥ तत्तस्थुपश्च जगतश्च भवानधीशो यन्माययोत्यगुणविक्रिययोपनीतान् ॥ अर्थान् ज्ञपन्निप हृषीकपते न लिसो येऽन्ये स्वतः परिहृतादिप विभ्यति स्म ॥१७॥ स्मायावलोकलवदिर्शितभावहारिश्रूमंडलप्रहितसोरतमंत्रशोण्डेः ॥ पत्न्यस्तु पोडशासहस्रमनंगवाणेर्यस्येद्रियं विमथितुं करणेर्न विभ्व्यः ॥१८॥ विश्वयस्तवामृतकथोदवहास्त्रिलोक्याः पादावनेजसरितः शमलानि हंतुम् ॥ आनु-श्रवं श्रुतिभिरंघिजमंगसंगैस्तीर्थद्वयं श्रुचिपदस्य उपस्पृशांति ॥ १९ ॥ बाद्रायणिरुवाच ॥ इत्यिभपूय विद्युधेः सेशः शतधृतिर्हरिम् ॥ अभ्यभापत

त्वयाऽनुगत इति पाठेऽपि तया मायया त्वयाऽधिष्ठितः सिन्निति ॥१६॥ नन्वेवंभृतमीश्वरतं मम कुतोऽवगतं तदाहुः । तिद्ति । तत्तस्मात्तस्थुपः स्थावरस्य जगतो जंगमस्य च मवानधीशः । यद्यस्मान्माययोत्था उज्ज्ञृम्भिता या गुणविक्रिया इंद्रियवृत्तिस्तयोपनीतानर्थान्विपयान् जुपमाणोऽपि हे हृपीकपते । न ित्रस्त्वम् । ये त्वन्ये जीवा योगिनो वा स्वतः परिहृताद्पविद्यमानात्त्य-काद्वा विपयजोपणाद्विभ्यति । वासनामात्रेण वृष्यंत इत्यर्थः ॥१७॥ अित्रत्वमाद्वः । स्मायवि । स्मायावलोको मंदिस्मत्विवल्यिक्तोऽवलोकस्तस्य लवः कटाक्षस्तेन दिश्तो यो मावोऽभिन्नायस्तेन मनोहारि यद्भमंडलं तेन प्रहिता ये सौरता मंत्रास्तैः शौंदैः प्रगल्मेरनंगवाणैः कामस्य वाणैः संमोहनैः करणैः कामकलादिभिः पोडशासहस्रं पत्न्यो यस्पेद्रियं मनो विमित्रतुं द्वोभिषतुं न विभ्व्यो न समर्थाः । स भवात्र लित्त इति पूर्वेणान्वयः ॥१८॥ तस्मात्तवामृतह्वपा या कथा तदेव उदकं वहंतीति कथाकितिनद्यः । तथा पादावने असरितो गंगाद्याश्च त्रिलोक्याः शमलानि हंतुं विभ्व्यः । केन प्रकारेण । आनुश्रवं गुरोहचारणमनुश्र्यत इत्यनुश्रवो वेदस्तत्र भवं किर्तिह्मं तीर्थं श्रुतिभिः श्रवणेद्वियेरं प्रितं चागसंगरवं श्रुचिपदः स्वाश्रमधर्मस्थितास्तव तीर्थद्वयमुष्तर्थाति सेवंत इति ॥१९॥

श्रीघरी

37 o E

1183 .

विबुधैः सह ॥ २० ॥ २१ ॥ विचिप्ता विस्तारिता ॥ २२ ॥ उद्दामानि वृत्तानि विक्रमा येषु तानि कर्माणि ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥वीर्यशौर्ययुक्तया श्रिया ॥२९॥ उद्वेलेन लंघितमर्यादेन ॥३०॥ वैद्युं यास्यंस्तव भवनं यास्यामि ॥३१॥३२॥३३॥३४॥ प्रभासं यास्याम इति वदतोऽयमभिप्रायः । एते देवांशाः स्वाधिकारानेवाहंति न तु सद्यो मोक्षम् । गोविंदं प्रणम्यांबरमाश्रितः ॥२०॥ ब्रह्मोवाच ॥ भूमेर्भारावताराय पुरा विज्ञापितः प्रभो ॥ त्वमस्माभिरशेषात्मँस्तत्त्वथैवोपपादितम् ॥२१॥ धर्मश्र स्थापितः सत्यु सत्यसंधेषु वै त्वया ॥ कीर्तिश्च दिन्नु विक्षिप्ता सर्वलोकमलापहा ॥२२॥ अवतीर्य यदोर्वशे विभ्रद्रपमनुत्तमम् ॥ कर्माण्युद्दामवृत्तानि हिताय जगतो अक्टथाः ॥२३॥ यानि ते चरितानीश मनुष्याः साधवः कलौ ॥ शृष्वंतः कीर्तयंतश्च तरिष्यंत्यंजसा तमः ॥२४॥ यदुवंशे अवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम ॥ शरन्छतं व्यतीयाय पंचिवंशाधिकं प्रभो ॥२५॥ नाधुना तेऽखिलाधार देवकार्यावशेषितम् ॥ कुलं च विप्रशापेन नष्टपायमभू-दिदम् ॥ २६ ॥ ततः स्वधाम परमं विशस्व यदि मन्यसे ॥ सलोकाँ लोकपालान्नः पाहि वैकुंठ किंकरान् ॥ २७ ॥ श्रीभगवानुवान ॥ अवधारि-तमेतन्मे यदात्थ विञ्चधेश्वर ॥ ऋतं वः कार्यमखिलं भूमेर्भारोऽवतारितः ॥ २८ ॥ तदिदं यादवकुलं वीर्यशौर्यश्रियोद्धतम् ॥ लोकं जिष्टक्षद्भद्भं मे बेलयेव महार्णवः ॥ २९ ॥ यद्यसंहत्य दृतां विपुलं कुलम् ॥ गंताऽसम्यनेन लोकोऽयमुद्रेलेन विनंद्यति ॥ ३० ॥ इदानीं नाश आरब्धः कुलस्य द्विजशापतः ॥ यास्यामि भवनं ब्रह्मनेतदंते तवानघ ॥ ३१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्युक्तो लोकनाथेन स्वयंभूः प्रणिपत्य तम् ॥ सह देवग-णैदेंवः स्वधाम समपद्यत ॥ ३२ ॥ अथ तस्यां महोत्पातान्द्रारवत्यां समुत्थितान् ॥ विलोक्य भगवानाह यदुवृद्धान्समागतान् ॥ ३३ ॥ श्रीभगवा-नुवाच ॥ एते वै सुमहोत्पाता व्युत्तिष्ठंतीह सर्वतः ॥ शापश्च नः कुलस्यासीद्बाह्मणेभ्यो दुरत्ययः ॥ ३४ ॥ न वस्तव्यमिहास्माभिर्जिजीविषुभिरार्य-काः ॥ प्रभासं सुमहत्पुण्यं यास्यामो उद्यैव मा चिरम् ॥ ३५ ॥ यत्र स्नात्वा दक्षशापाद्गृहीतो यद्मणोडुराट् ॥ विमुक्तः किल्विषात्सद्यो भेजे भूयः कलोदयम् ॥ ३६ ॥ वयं च तस्मिन्नाप्लुत्य तर्पयित्वा पितृन्सुरान् ॥ भोजयित्वोशिजो विप्रान्नानागुणवता उन्धेसा ॥ ३७ ॥ तेषु दानानि पात्रेषु श्रद्धयोप्त्वा महांति वै ॥ वृजिनानि तरिष्यामो दानैनौभिरिवार्णवम् ॥ ३८ ॥ श्रीश्चक उवाच ॥ एवं भगवता अदिष्टा यादवाः कुलनंदन ॥ गंतुं कृत्धियस्तीर्थं स्यंदनान्समयृयुजन् ॥ ३९ ॥ तन्निरीच्योद्धवो राजन् श्रुत्वा भगवतोदितम् ॥ दृष्ट्वाऽरिष्टानि घोराणि नित्यं कृष्णमनुत्रतः ॥ ४० ॥ विविक्त उपसंगम्य जगतामीश्वरेश्वरम् ॥ प्रणम्य शिरसा पादौ प्रांजलिस्तमभाषत ॥ ४१ ॥ उद्भव उवाच ॥ देवदेवेश योगेश पुण्यश्रवणकीर्तन ॥ संहत्यैतत्कुलं नूनं लोकं संत्यच्यते भवान् ॥ विष्रशापं समर्थोऽपि प्रत्यहन्न यदीश्वरः ॥४२॥ नाहं तवांघिकमलं क्षणार्थमपि केशव ॥ त्यक्तुं समुत्सहे द्वारवत्यां मृता धुच्येरंस्त्रस्माद्रम्युद्यफलं प्रभासं नेष्यामीति ॥३५॥ दक्षशापाद्यचमणा गृहीत उद्धराट् चंद्रो यत्र स्नानमात्रं कृत्वा किन्विषात्तसमाद्रोगदुःखात्सद्यो विद्यक्तः सन्भूयः कलावृद्धिं भेजे

॥ ३६ ॥ उशिजः कमनीयान् । अंघसा अक्षेन ॥३७॥ उवत्वेति । यथा मुचेत्रे बीजमुप्तं बहुफलं भवति तथा दानं सत्यात्रे इति द्योतयति ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ लोकं मर्त्यलोकम् । न प्रत्यहन्प्रतिहतवान् ॥४२॥४३॥४४॥ श्रव्यादिषु त्वां भक्तां निष्यं सेवितवंतो वयं कथं त्यजेम ॥ ४५ ॥ त्यक्तुमशक्तुवन्प्रार्थयते न मायाभयादित्याह । त्वयेति । चित्रंता अलंकताः हि निश्चितं जयेम ॥ ४६ ॥ संन्यासिनो हि ब्रह्मचर्यादिक्लेशैः कथंचित्तरंति वयं त्वनायासेनैव तरिष्याम इत्याह । वातरशना इति । ऊर्व्वरेतसः ॥ ४७ ॥ तावकैभक्तैः सह त्वद्वात्या दुस्तरं तमः संसारम् ॥ ४८ ॥ च्वेली परिहासः । द्वंद्वेकत्वम् ॥४९॥ एकांतिनमित्यादिस्वाभिष्रायावंचने हेतः ॥५०॥ इत्येकादशे टीकायां पष्टोऽध्यायः ॥६॥ सप्तमे तृद्ववस्यात्मज्ञानसिद्ध्ये हरिः

नाथ स्वधाम नय मामि ॥ ४३ ॥ तव विकीिंडतं कृष्ण नृणां परममङ्गलम् ॥ कर्णपीयूपमास्ताद्य त्यज्ञत्यन्यस्यहां जनः ॥ ४४ ॥ राय्यासनाटनस्थानस्तानकींडाशनादिषु ॥ कथं त्वां प्रियमात्मानं वयं भक्तास्त्यजेमिह् ॥ ४५ ॥ त्वयोपभुक्तस्रग्यंघवासोऽलङ्कारचिंचताः ॥ उच्छिष्टमोजिनो दासास्तव मायां जयेमिह् ॥ ४६ ॥ वाताशना य ऋपयः श्रमणा ऊर्ध्वमंथिनः ॥ ब्रह्मास्यं धाम ते यांति शांताः संन्यासिनोऽमलाः ॥ ४० ॥ वयं त्विह महायोगिन् अमंतः कर्मवर्त्ममु ॥ त्वहार्त्वया तरिष्यामस्तावकेंदुंस्तरं तमः ॥ ४८ ॥ स्मरन्तः कीर्त्यंतस्ते कृतानि गदितानि च ॥ गत्युत्स्मिते-सण्वेलिल यन्नृलोकविडंवनम् ॥ ४९ ॥ श्रीश्रक जवाच ॥ एवं विज्ञापितो राजन्भगवान्देवकीस्रतः ॥ एकंतिनं प्रियं मृत्यमुद्धवं समभापत ॥५०॥ इति श्रीमद्भागतत्ते महापुराणे एकादरास्कंधे पष्ठोऽध्यायः ॥६॥ श्रीभगवानुवाच ॥ यदात्य मां महाभागतिकोपितमेवमे ॥ ब्रह्मा भवो लोकपालाः स्वर्वासं मेऽभिकांक्षिणः ॥१॥ मया निष्पादितं ह्यत्र देवकार्यमशेषतः ॥ यद्धंवायं मया त्यक्तो लोकोऽयं नष्टमङ्गलः ॥ भविष्यत्यित्रात्साधो किल्नाऽपि निराकृतः ॥ ४॥ न वस्तव्यं त्वयेवेह मया त्यक्ते महीतले ॥ जनोऽधर्मक्वियं मया त्यक्तो युगे ॥ ५ ॥ त्वं तु सर्वं परित्यज्य सनेहं स्वजनवंधुषु ॥ मय्यावेश्य मनः सम्यक्समद्दिवचस्व गाम् ॥ ६ ॥ यदिदं मनसा वाचा चन्नुभ्यां श्रवणादिभिः ॥ नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि माया मनोमयम् ॥ ७ ॥ पुंसोऽयक्तस्य नानार्थो श्रमः स गुणदोषभाक् ॥ कर्मांकर्म विकर्मेति गुणदोषियो भिदा ॥ ८ ॥ तस्मायुक्तेद्रियमामो युक्तिन इदं

स्मयम् ॥ अवधूतेतिहासोक्तगुरुष्वष्टाववर्णयत् ॥१॥ यदात्थ संहत्यैतत्कुलमिति । स्वर्गसं वैकुंठवासं प्रति ॥ १ ॥ २ ॥ त्वं च सर्वत्यागेनात्मिनिष्ठो भवेति वक्तुमाह । कुलमिति त्रयेण ॥३॥ तदैवायं नष्टमङ्गलो भविष्यति । निराकृतो नितरामाक्रांतः ॥ ४ ॥ न वस्तव्यसेव त्वया ॥५॥६॥ ननु गुणदोपास्यां विषमे लोके कुतः समदृष्टः स्याद्त आह । यदिद्मिति । मनआदिभिर्गु- क्षमाणं मनोमयत्वान्मायेति विद्धि । तद्पि न स्थिरं किं तु नश्वरं विद्धि ॥७॥ मनोमयत्वे हेतुः पुंसः इति । अगुक्तस्य विक्षिप्तमनसः । नानार्थो मेद्विपयो अमः सः । अम एव गुणदोपमाक्। ननु वेदेनैय विधिनिषेधास्यां मेदस्य सत्यतोक्ता न अमविज्ञम्भितगुणदोपगुद्धः पुंसः । कर्म विहितम् । अकर्म तल्लोपः । विकर्म निषद्धिमिति वेदः । अविद्यावद्विषय एव वेद इत्यर्थः ॥८॥ कथ-

श्रीधरी

20 ~ 10

मात्मिन परिच्छिन्ने विततं जगदीक्षणीयं तत्राह । आत्मानमिति । मिय ब्रक्षणि तद्रूपेणेक्षस्य ॥९॥ नन्वेवं युक्तचित्तत्वेन कर्माकरणे देवादयो विघ्नान् करिष्यंति तत्राह । ज्ञानेति । ज्ञानं वेदता-त्पर्यनिश्वयः । विज्ञानं तदर्थानुभवस्ताम्यां सम्यगयुक्तस्तत आत्मानुभवेनैव तुष्टचित्तोऽतः शरीरिणां देवादीनामात्मभृतोऽन्तरायैर्न प्रतिहन्यसे । अयं भावः । यावदनुभवं यथाश्रमं कर्माणि कुर्णादेव । तदनंतरं सर्वेषामात्मभृतत्वात्र कोऽपि विद्नानाचरति । तथा च श्रुतिः । तस्य ह न देवाश्च नाभृत्या ईशते ॥ आत्मा ह्येपैषां स भवतीति ॥१०॥ न चोत्पन्नज्ञानस्यापि यथेष्टाचरणप्रसङ्ग इत्याह । दोपबुद्धचोति । गुणदोपबुद्धचतीतोऽपि प्राक्तनसंस्कारान्तिपेधान्निवर्तत एव किंतु न दोपबुद्धचा विहितं च प्रायशः करोति न गुणबुद्धचा। यथाऽर्भकः संकल्पविकल्परहितः किंचित्करोति कुतिश्वन्ति-वर्तते तद्वत् ॥११॥ एवंभूतस्य न पुनः संसार इत्याह । सर्वभूतेति । विषद्येत न पुनः संसरेत् ॥१२॥१३॥ त्वं तु सर्वं परित्यज्येत्याद्युपदेशमात्मनोऽयोग्यं मन्वानः पुच्छति । योगेशेति । योग-फलदायिन् । योगविदां न्यासो नामातिगोप्यो विचेपविशेषः । यद्वा। योगो विन्यस्यते क्रियते यस्मिन् । योगात्मन्योगे आत्मा प्रकटो भवति यस्य । योगस्व रूपेति वा । योगस्य संभवो यस्मात् । जगत् ॥ आत्मनीक्षस्व विततमात्मानं मय्यधीश्वरे ॥ ९ ॥ ज्ञानविज्ञानसंयुक्त आत्मभूतः शरीरिणाम् ॥ आत्मानुभवतुष्टात्मा नांतरायैर्विहन्यसे ॥ १० ॥ दोषबुद्धचोभयातीतो निषेधान्न निवर्तते ॥ गुणबुद्धचा च विहितं न करोति यथा ऽर्भकः ॥ ११॥ सर्वभूतसुहुच्छांतो ज्ञानविज्ञाननिश्चयः ॥ पश्यन्मदात्मकं विश्वं न विषद्येत वै पुनः ॥ १२ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्यादिष्टो भगवता महाभागवतो नृप ॥ उद्भवः प्रणिपत्याह तत्त्विज्ञासुर-च्युतम् ॥ १३ ॥ उद्भव उवाच । योगेश योगविन्न्यास योगात्मन्योगसंभव ॥ निःश्रेयसाय मे प्रोक्तस्त्यागः संन्यासलक्षणः ॥ १४ ॥ त्यागोऽयं दुष्करो भूमन्कामानां विषयात्मभिः ॥ सुतरां त्विय सर्वात्मन्नभक्तैरिति मे मितः ॥ १५ ॥ सोऽहं ममाहमिति म्हमतिर्विगाहस्त्वन्मायया विरिचता-त्मिन सानुबंधे ॥ तत्त्वञ्जसा निगदितं भवता यथाऽहं संसाधयामि भगवन्ननुशाधि भृत्यम् ॥१६॥ सत्यस्य ते स्वदृश आत्मन आत्मनोऽन्यं वक्ता-रमीश विबुधेष्विप नानुवन्ने ॥ सर्वे विमोहितिधियस्तव माययेमे ब्रह्मादयस्तनुभृतो बहिरर्थभावाः ॥ १७ ॥ तस्माद्भवंतमनवद्यमनंतपारं सर्वज्ञमीश्वर-

मकुंठिविकुण्ठिधिष्ण्यम् ॥ निर्विण्णधीरहमुह गृजिनाभितप्तो नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्ये॥ १८ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ प्रायेण मनुजा लोके लोकतचतुर्भिरतैः संबोधनैः स्वमिहम्ना केवलं त्वयोपिद्ष्टं न तु मद्धिकारं पर्यालोच्येति द्योतितम् तदाह । निःश्रेयसायेति । न चारोग्याद्ययं सर्वस्वदानादिवदयं त्यागः किंतु संन्यासलक्षणोऽप्रत्यापित्तह्यः ॥१४॥१५॥ यं प्रति त्यागाद्यपिद्ध्टं सोऽहं मृदमितः कुतः । ममेत्यहिमितं च सानुर्वधे पुत्रादिसहिते त्वन्मायया विरचिते आत्मिन देहे विगादो निमग्नोऽतस्तचु मवता निगदितं यथाहमंजसा संसाधयामि तथा भृत्यं मामनुशाधि शनैः शिक्षय ॥१६॥ मया संचेपत उक्तं विस्तरतस्त्वन्यान्यच्छेति चेदत आह । सत्यस्येति । स्वद्दशः स्वप्रकाशस्य सत्यस्यात्मन आत्मनो मां प्रति
वक्तारं ते त्वचोऽन्यं नानुचचे न पश्यामि। स्वद्दशः स्वतःसिद्धज्ञानाच्चोऽन्यमिति वा। कुतः इत्यत आह । सर्व इति। वहिर्थभावा विषयेष्वधेनुद्धयः॥१७॥ केचिद्दुःशीला मवंति केचित्सेविताः
फलकाले विनश्यंति केचिद्दञ्चः केचिद्रश्चणेऽसमर्थाः केचित्तु स्थानाद्धशस्तद्धयाष्ट्रत्यर्थमनवद्यमित्यादीनि पञ्च विशेषणानि । न अंतः कालतः पारं देशतश्च यस्य तम् । कालादिभिरकुंठो विकुंठलोको
विष्ण्यं स्थानं यस्य तम् । द हे भगवन् । ह स्फुटम् । निर्वेद हेतुः । वृजिनैर्दुःखैरभितप्तः । हकारगौरवाय वकारो युक्त इव पठनीयः । नन्वनबद्धादीनिकुतो मम तदाह। नारायणमिति । अनु-

11841

कंपितामाह । नरसखं नीयते विश्विष्यते दुःखेरिति नरो जीवस्तस्य सखायं मवंतं शरणं प्रपद्ये ॥१८॥ तद्वमसंभावनाविपरीतभावनाम्याष्ट्रपद्दं तक्त्वमनवगाहमानं प्रति तिब्रह्मये गुरूपदेशं विनाऽपि स्वान्वयच्यितरेकाम्यामेव तक्त्वप्रतिपत्तिर्भवतीति दर्शयितमाह । प्रायेणेति । लोकतक्त्वस्य विचक्षणाः परीक्षकाः । अशुभाशयादिषयत्रासनातः ॥१९॥ तद्वपपाद्यति । आत्मनः पश्चादि-श्रिरेऽप्यात्मेव हिताहितज्ञाने गुरुः ॥ २०॥ तत्र प्रत्यक्षं दर्शयति । पुरुपत्वे चेति । तथा च श्रुतिः । पुरुपत्वे चाविस्तरामात्मा स हि प्रज्ञानेन संपन्नतमो विज्ञातं वदिति विज्ञानं पञ्चति वेद श्वस्तनं वेद लोकालोकौ मत्येनामृतमीप्सत्येव संपन्नोऽथेतरेषां पश्चनामशनापिपासे एवाभिविज्ञानमिति ॥२१॥ अतः पुरुपत्वं स्तौति । एकेति ॥२२॥ अनुमानमाह । अत्र पौरुष्यां पुरि । युक्ता अप्रमत्ता अग्राह्यं प्राह्मेयोऽहङ्कारादिस्यो च्यतिरिक्तं मामद्वा साचान्यग्यंति । मार्गणे प्रकारद्वयमाह । गृह्यमार्णेर्युद्वयादिभिर्गुणेहेतिभः । जडानां प्रकाशः स्वप्रकाशमेकं विनान घटत इत्यनुपय-

त्विविवक्षणाः ॥ समुद्धरिन्त ह्यात्मानमात्मनेवाशुभाशयात् ॥ १९ ॥ आत्मनो ग्रुरुरात्मेव पुरुपस्य विशेषतः ॥ यत्यत्यक्षानुमानाभ्यां श्रेयोऽमावनु-विदेते ॥ २० ॥ पुरुषत्वे च मां धीराः सांख्ययोगिवशारदाः ॥ आविस्तरां प्रपश्यंति सर्वशक्त्युपवृद्धितम् ॥२१॥ एकितिच्रवतुष्णादो बहुपादस्त-थाऽपदः ॥ बह्वयः सन्ति पुरः सृष्टास्तासां मे पौरुषी प्रिया ॥२२॥ अत्र मां मार्गयंत्यद्धा युक्ता हेतुभिरीश्वरम् ॥ गृह्यमाणैर्गुणेित्निरम्राह्ममुमान्तः ॥२३॥ अत्राप्युदाहरंतीममितिहासं पुरातनम् ॥ अवध्तस्य संवादं यदोरिमततेजसः ॥ २४ ॥ अवध्तं द्वजं कित्रव्यंत्रमकृतोभयम् ॥ कित्रवित्ति तरुणं यदुः पत्रच्छ धर्मवित् ॥ २५ ॥ यदुरुवाच ॥ कृतो बुद्धिरियं ब्रह्मज्ञकर्तुः सुविशारदा ॥ यामासाद्य भवाँद्योकं विद्वाँखरित वास्त्रवत् ॥२६॥ प्रायो धर्मार्थकामेषु विवित्सायां च मानवाः ॥ हेतुनैव समीहंते आयुपो यशसः श्रियः ॥२०॥ त्वं तु कत्यः किवर्दशः सुभगोऽसृतभाषणः ॥ न कर्ता नेहसे किंविज्जदोन्मत्तिपशाचवत् ॥ २८ ॥ जनेषु दह्ममानेषु कामस्रोभदवामिना ॥ न तप्यसेऽमिना मुक्तो गंगांभःस्य इव द्विपः ॥ २९ ॥ त्वं हि नः पृच्छतां ब्रह्मज्ञात्मन्यानंदकारणम् ॥ बृहि स्पर्शविद्दीनस्य भवतः केवस्रात्मनः ॥ ३० ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ यदुनैवं महाभागो ब्रह्मण्येन सुमेधसा ॥ पृष्टः सभाजितः प्राह्म प्रश्रयावनतं द्विजः ॥ ३१ ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ संति मे गुरवो राजन्वहवो बुद्धयुपाश्रताः ॥ यतो बुद्धिमुन्येन सुमेधसा ॥ पृष्टः सभाजितः प्राह्म प्रश्रयावनतं द्विजः ॥ ३१ ॥ ब्रह्मण्याच ॥ संति मे गुरवो राजन्वहवो बुद्धयुपाश्रताः ॥ यतो बुद्धिमुन्येन

तिमुखेन लक्षकैः । तथा तैरेव लिंगैन्याप्तिमुखेनानुमानत ईश्वरं प्रवर्तकं मृगयन्ते । बुद्धचादिकरणानि कर्तप्रयोज्यानि करणत्वाद्वास्यादिवदिति । तदुक्तम् । भगवानसर्वभृतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः ॥ दश्येर्बुद्धचादिभिर्द्रशा लक्षणेरनुमापकैरिति । न चैतावता आनुमानिक आत्मेति मंतन्यम् । देहादिन्यतिरिक्तत्वं पदार्थशुद्धिमात्रस्येवानुमानेन विविध्यत्वात् ॥ २३ ॥ भृयोऽन्वयन्यतिरेकाभ्यामसंभावनादिनिष्ट्चांयितिहासमाह । अत्रापीति ॥ २४ ॥ स्विश्वारदा अतिनिष्ठणा सर्वेत्रोकवित्वणा ॥ २६ ॥ सर्वलोकवैत्रसण्यमेवाह । प्राय इति । धर्मादिषु विवित्सायामात्मविचारे च मानवाः समीहंते प्रवर्तते । तत्राप्यायुरादेहेंतुना कामनयेव ॥ २७ ॥ त्वं तु न कस्यचित्कमणः कर्ता भवसि । न किचिदीहसे इच्छित । नन्वशक्त्याऽज्ञान्वन वाऽनीप्रवर्षे वाऽवाग्मितया वा आदासीन्यं घटत एव नेत्याह । कल्प इत्यादिना ॥ २८ ॥ महानानंदश्च तव कृत इति प्रच्छित । जनेष्विति ॥ २९ ॥ स्पर्शविद्दीन-

श्रीघरी

37 o 19

॥१५॥

विषयभोगरहितस्य । अत्र हेतुः । केवलात्मनः कलत्रादिशुन्यस्य ॥ ३० ॥ ३१ ॥ बुद्धवैवोषाश्रिताः स्वीकृता न तृपदेशेन । अटामि पर्यटामि ॥ ३२ ॥ गुरूनाह । पृथिवीति ॥ ३३ ॥ शोभनं रूपं कीटस्य करोतीति सुपेशकृत् ॥३४॥ मे मयाऽश्रिताः । तदाह । एतेपां वृत्तिभिरात्मनः शिक्षाः शिक्षणीयानर्थान्हेयोपादेयादीनन्वशिक्षमनुशिक्षितवानस्मि॥ ३५ ॥ नाहुपो ययातिः ॥३६॥ क्षितेः क्षमां शिक्षितवानित्याह । भतैरिति । आक्रम्यमाणः पीड्यमानः । तद्विद्वान्भृतानां दैववशर्तित्वं विद्वान् । व्रतं नियमम् ॥३७॥ पर्वतस्त्रपा चक्षस्त्रपा च या पृथिवी तस्याः शिक्षि-तमाह । शश्वदिति । सर्वदा परार्थाः परोपकारार्थाः सर्वा ईहा यस्य सः । परार्थ एव एकांततः संभवो यस्य सः । भृभृत्तः पर्वतात् । तस्य हि वृक्षतृणनिर्झरप्रसविक्रयाः परार्था एव यथा तद्वत् । तथा नगशिष्यो वृक्षशिष्यः सन्परात्मतां पराधीनात्मताम् । वृक्षो यथा परैरवखंड्योत्पाट्य वा नयनमप्यनुमन्यते तद्वत् ॥ ३८ ॥ वायुरिप द्विविधः प्राणो वाद्यश्च । तत्र प्राणस्य गुरु-त्वमाइ । प्राणवृत्त्येति । प्राणो द्याहारादिमात्रेण प्रवर्तते रूपरसादीनिद्रियविषयाँसतु नापेक्षते तथा मुनिरिष भवेदित्यर्थः । प्राणवृत्तरेकरणे मनोवैकन्येन ज्ञाननाशः स्यादतो देहनिर्वाहः कर्त्वयः। पादाय मुक्तो अटामीह तान् शृणु ॥ ३२ ॥ पृथिवी वायुराकाशमापो अनिनश्चंद्रमा रविः ॥ कपोतो अजगरः सिंधुः पतंगो मधुकृद्भजः ॥३३॥ मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुररोऽर्भकः ॥ कुमारी शरकृत्सर्प ऊर्णनाभिः सुपेशकृत ॥३४॥ एते मे गुरवो राजँश्रतुर्विंशतिराश्रिताः ॥ शिक्षावृत्तिभिरे-तेषामन्वशिक्षमिहात्मनः ॥ ३५ ॥ यतो यदनुशिक्षामि यथा वा नाहुषात्मज ॥ तत्तथा पुरुषव्यात्र निवोध कथयामि ते ॥ ३६ ॥ भूतैराक्राम्यमा-णोऽपि धीरो दैववशान्गैः ॥ तिद्वदात्र चलेन्मार्गादन्वशिचं क्षितेर्वतम् ॥ ३७ ॥ शश्वत्परार्थसर्वेहः परार्थेकान्तसंभवः ॥ साधुः शिचेत भूभृत्तो नगशिष्यः परमात्मताम् ॥ ३८ ॥ प्राणवृत्त्येव संतुष्येन्मुनिनै वेंद्रियप्रियैः ॥ ज्ञानं यथा न नश्येत नावकीर्येत वाङ्मनः ॥ ३९ ॥ विषयेष्वा-विशन्योगी नानाधर्मेषु सर्वतः ॥ गुणदोषव्यपेतात्मा न विषज्जेत वायुवत् ॥ ४० ॥ पार्थिवेष्विह देहेषु प्रविष्टस्तद्गुणाश्रयः ॥ गुणैर्न युज्यते योगी गंधैर्वायुरिवात्मदृक् ॥ ४१ ॥ अंतर्हितश्च स्थिरजंगमेषु ब्रह्मात्मभावेन समन्वयेन ॥ व्याप्त्या व्यवच्छेदमसंगमात्मनो मुनिर्नभस्त्वं विततस्य भावयेत् ॥४२॥ तेजो विमेंघाचैर्वायुनेरितैः ॥ न स्पृश्यते नभस्तद्धत्कालसुष्टैर्गुणैः पुमान् ॥४३॥ स्वच्छः प्रकृतितः स्निग्धो माधुर्यस्तीर्थ-गुणलिप्सायां तु वाङ्मनश्च विक्षिप्येतातो नाधिकं लिप्सेदित्याह । ज्ञानमिति । नावकीर्येत न विक्षिप्येत ॥३९॥ विषयान्सेवमानोऽपि तेष्वसनासक्ति बाह्याद्वायोः शिचेदित्याह । विषयेष्विति नानाधर्मेषु शीतोष्णादिधर्मकेषु । निह वायुर्वने दहने वा सक्षते तद्वत् ॥४०॥ यथा वायुर्गन्धादिधर्मयोगेन प्रतीयमानोऽपि वस्तुतो न तद्योगी एवं देहादिधर्मयोगेनाहंप्रत्ययेन प्रतीयमानोऽ-प्यात्मा न तद्धर्मवानिति संमावितिमिति वायोरेव शिक्षितिमित्याह । पाथिवेष्विति । तद्गुणाश्रयो देहधर्मान्वाच्यादीनाश्रित्य वर्तमानो गुणैस्तैरेव ॥४१॥ आकाशाच्छिक्षितं संमावनाद्धयमाह । अंतर्हितश्रेति इयेन । अंतर्हितश्र देहांतर्गतोऽपि मुनिरात्मनो देहाद्यसंगमत एवाच्यवच्छेदं च भावयेत् । कुतः । स्थिरजंगमेषु समन्वयेन या व्याप्तिस्तया । कि मणिषु स्त्रस्येव व्याप्तिः । न । विततस्य स्वर्गस्य । तत्कुतः । ब्रह्मात्मभावेन ब्रह्मस्वरूपभावनया तत्त्वमसीति श्रुतेः । नन्वेतत्सर्वं कथं संभवति तत्राह । नभस्त्वं तत्तुन्यत्वं भावयेत् । यथा नभसः सर्वगतस्य न घटादिभिः संगः परिच्छेदो वा एवमात्मनो संभवतीति ॥ ४२ ॥ किंच कूटस्थस्यात्मनोऽपि नागमापायिदेहादिसंबंध इत्याह । तेजोऽबन्नमयैः तेजस्य आपश्रामं च पृथिवी च तन्मयैः कालसुन्दैर्गुणैदेहा-

दिभिः पुमान स्पृथ्यत इति नभीवत्संभवतीति ॥४३॥ स्वन्छत्वादिभिर्गुणैरुदकं जगत्युनातीति तद्गुणा मया शिक्षिता इत्याह। स्वन्छो निर्मेलः। प्रकृतितः स्वभावतः। स्निग्घो जनेष्वनुरागवान्। माधुयो मधुरालापी। तीर्थभूस्तीथस्थानम्। अपां मित्रमुदकतुन्यः। अघादिति पाठे सखायं पापात्युनाति। स्वन्छत्वादिगुणैरर्थादुदकसाद्ययं ज्ञानन्यम्॥४४॥ अगनेः शिक्षितमाह। तेत्रस्वीति। ज्ञानातिशयात्। विशेषतस्तपसा दीप्तः। दुर्धपोऽक्षोभ्यः स चासावुदरभाजनव्यापरिग्रहः। युक्तातमा मुनिः ॥४५॥ अगनेरेव शिक्षांतरमाह। क्वचिदिति। यथाऽग्निः परेच्छयैव हविर्मृह्याति तथा मुनिः । द्वातृणामिति। प्रागुत्तराशुभं भृतं भविष्यच पापम् ॥४६॥ आत्मनो देहोपाधिकमेवोचनीचत्वादि न स्वाभाविकमित्यप्यग्निद्दश्वेत संभावितिमत्याह। स्वमायया स्वाविद्यया सृष्टं सदसङ्कक्षणं देवित्यगादिरूपं विप्रशृद्धादिरूपं वा॥ ४७॥ आत्मनो जन्मादिपड्विकाराभावव्यंदश्वेत संभावित इत्याह। विसर्गां जन्म। दमशानं नाशः। तत्रयं ज्योतिःशाख्या। आप्यमंडलं चंद्रस्तेजोमयं मंडलमादित्यस्तयोरेकनक्षत्रावस्थाने चंद्रो न द्वयते। चज्जप आदित्यमंडलेन समदेशस्थितेन व्यवधानात् सा अमावास्या। अय पष्टिघटिकाभित्रंद्रो नखनातरं गच्छिति। आदित्यस्तु त्रयोदश्विति। साक्षेत्रात्वित्यस्तु त्रयोदश्विति। साक्षेत्रक्षेत्रात्वे। एवं पंचद्रशेऽह्नि त्रयो-

भूर्नृणाम् ॥ मुनिः पुनात्यपां मित्रमीक्षोपस्पर्शकीर्तनैः ॥ ४४ ॥ तेजस्वी तपसा दीक्षो दुर्धपोंदरभाजनः ॥ सर्वभक्षोऽपि युक्तात्मा नादत्ते मरुम्बिन्वत् ॥ ४५ ॥ क्विच्छन्नः क्विचित्सपृष्ट उपास्यः श्रेय इच्छताम् ॥ भुंके सर्वत्र दातॄणां दहत्राग्रत्तराग्रुभम् ॥ ४६ ॥ स्वमायया सृष्टमिदं सदसल्लक्षणं विभुः ॥ प्रविष्ट ईयते तत्तत्सरूपोऽग्निरिवैधिस ॥४७॥ विसर्गाद्याः स्मशानांता भावा देहस्य नात्मनः ॥ करानामिव चंद्रस्य कालेनाव्यक्तवर्त्मना ॥ ४८ ॥ कालेन ह्योववेगेन भूतानां प्रभवाप्ययो ॥ नित्याविष न हरयेते आत्मनोऽग्नेर्यथाऽर्चिपाम् ॥ ४९ ॥ गुणेर्गुणानुपादत्ते यथा कालं
विमुंचित ॥ न तेषु युज्यते योगी गोभिर्गा इव गोपितः ॥ ५० ॥ बुध्यते स्वेन भेदेन व्यक्तिस्थ इव तद्गतः ॥ जद्यते स्थूलमिरात्मा चावस्थितोऽर्कवत् ॥ ५१ ॥ नातिस्नेहः प्रसंगो वा कर्तव्यः क्वािप केनिचत् ॥ कुर्वन्विदेत संतापं कपोत इव दीनधीः ॥५२॥ कपोतः कश्चनारण्ये कृतनीडो

दशिमिन्क्षत्रैरंतरिमित राशिचक्रस्य सप्तविश्वितनक्षत्रात्मकस्य मध्ये संग्रुखौ चंद्रादित्यौ तिष्ठतस्तदा संपूर्ण प्रतिविम्बं भृद्धायालांछितं दृष्यते सा पूर्णिमा। तस्याममावास्याप्रतिविवेन सह वोडशकलश्वंद्र उपचर्यते। ततः पुनः प्रतिपदमारम्य मंडलयोविपमीभावास्कलाहासः। तत्र यथा कालानामेवोत्पत्यादयो नाष्यमंडलस्य तथात्मनोऽपीत्याह। कलानामिवेति ॥४८॥ सिहावलोकनेनाग्निद्धांतेनैव देहानां क्षणभंगुरतया वैराग्यं शिक्षितिमत्याह। कालनेति। ओघवद्वेगो यस्य तेन। आत्मनः संबंधिनां भृतानां देहानामित्यर्थः। अर्चिपां ज्वालानाम् ॥४९॥ आदित्याच्छिक्षतमाह
द्वयेन। गुणैरिति। गुणैरिदियेर्गुणान्विपयानुपादक्ते यथा कालमर्थिन्यागते सति विश्वंचित च न तेषु युज्यते। लब्धमिति दत्तमिति वार्शमिनिवेशं न करोति। गोभिः रिव्मिमिर्गाः जलानि गोपितः
सूर्यो यथा॥ ५०॥ स्वतो भेदशुन्यस्याप्यात्मनो भेदप्रतीतिकपाधिवशादित्यादित्यदृष्टांतेनैव संभावितिमित्याह। बुष्यत इति। स्वे स्वस्वरूपेश्वरिश्व आत्मा भेदेन बुष्यते। अभिव्यनक्तीति
व्यक्तिरुपाधिः। व्यक्तिस्थ उपाधौ प्रतिविभ्वित्तत् तद्गत इव उपाधिप्रविष्ट इव भेदेन स्थुलमतिभिर्लभ्यते। अर्कवित्यन्वयः॥५१॥ कपोताच्छिक्षितमाह। नातिस्नेह इति। स्नेदः प्रीतिः। प्रसंग

श्रीघरी

200 - 10

गश्द्रा

उपलालनाद्यासिकः ॥ ५२ ॥ दृष्टांतं प्रपंचयति । कपोतः कथनेति ॥ ५३ ॥ तयोमिथः स्नेहप्रसंगौ दर्शयति । कपोताविति त्रयेण । स्नेहेन गुणितं वद्धं हृदयं ययोस्तौ ॥ ५४ ॥ विस्नन्धौ निःशंकौ ॥५५॥ सा कपोती तर्पयंती सहासवीक्षितालापादिभिः प्रीणयन्त्यत एव तेनानुकंपिता सती यं यं वांछित तं तं कामं समनयत्संपादयामास । राजन्निति त्वं यथेति सचितम् ॥५६॥ ॥ ५७ ॥ तेषु जलभरितेष्वंडेषु । हरेः स्वभावकर्मादिशक्तिभी रचितावयवाः पक्षिणः । कोमलान्यंगानि तन्रुरुहाश्च येषां ते ॥५८॥५९॥ पतत्रैः पत्तैः अदीनानां हृष्टानाम् ॥ ६० ॥ शिशुन्वा-वनस्पतौ ॥ कपोत्या भार्यया सार्धमुवास कतिचित्समाः ॥५३॥ कपोतौ स्नेहगुणितहृदयौ गृहधर्मिणौ ॥ दृष्टिं दृष्टचा इन्मंगेन बुद्धिं बुद्धचा बबंधतुः ॥५४॥ शय्यासनाटनस्थानवार्ताकी डाशनादिकम् ॥ मिथुनीभूय विस्नब्धौ चेरतुर्वनराजिषु ॥ ५५ ॥ यं यं वां खित सा राजँस्तर्पयन्त्यनुकंपिता ॥ तं तं समनयत्कामं कृच्छ्रेणाप्यजितेंद्रियः ॥५६॥ कपोती प्रथमं गर्भं गृह्णती काल आगते ॥ अंडानि सुषुवे नीडे स्वपत्यः सन्निधौ सती ॥ ५७ ॥ तेषु काले व्यजायंत रचितावयवा हरेः ॥ शक्तिभिर्दुर्विभाव्याभिः कोमलांगतनूरुहाः ॥ ५८ ॥ प्रजाः पुपुषतुः प्रीतौ दंपती पुत्रवत्सलौ ॥ शृण्वंतौ कृजितं तासां निर्वृतौ कलभाषितैः ॥५९॥ तासां पतत्रैः सुस्पर्शैः कूजितैर्मुग्धचेष्टितैः ॥ प्रत्युद्गमेरदीनानां पितरौ मुदमापतुः ॥ ६० ॥ स्नेहानुब-द्धहृदयावन्योन्यं विष्णुमायया ॥ विमोहितौ दीनिधयौ शिशून्पुपुषतुः प्रजाः ॥६१॥ एकदा जग्मतुस्तासामन्नार्थं तौ कुटुम्बिनौ ॥ परितः कानने तस्मिन्नर्थिनौ चेरतुश्चिरम् ॥६२॥ दृष्टा ताँल्लुब्धकः कश्चिद्यदृब्छातो वनेचरः ॥ जगृहे जालमातत्य चरतः स्वालयांतिके ॥ ६३ ॥ कपोतश्च कपोती च प्रजापोषे सदोत्सुकौ ॥ गतौ पोषणमादाय स्वनीडमुपजग्मतुः ॥ ६४ ॥ कपोती स्वात्मजान्वीच्य बालकान् जालसंवृतान् ॥ तानभ्यधावत्को-शंती कोशतो भृशदुःखिता ॥ ६५ ॥ सा सक्रत्सनेहगुणिता दीनचित्ता अजमायया ॥ स्वयं चाबध्यत शिचा बद्धान्पश्यंत्यपस्मृतिः ॥ ६६ ॥ कपोत-श्रात्मजान्बद्धानात्मनो अप्यधिकान्त्रियान् ॥ भार्यां चात्मसमां दीनो विललापातिदुःखितः ॥ ६७ ॥ अहो मे पश्यतापायमल्पपुण्यस्य दुर्मतेः ॥ अदृष्ठस्याकृतार्थस्य गृहस्रैवर्गिको हतः ॥ ६८ ॥ अनुरूपाऽनुकूला च यस्य मे पतिदेवता ॥ शून्ये गृहे मां संत्यज्य पुत्रैः स्वर्गति साधुभिः ॥६९॥ सोऽहं शून्ये गृहे दीनो मृतदारो मृतप्रजः ॥ जिजीविषे किमर्थं वा विधरो दुःखजीवितः ॥ ७० ॥ तांस्तथैवावृतान् शिग्भिर्मृत्युप्रस्तान्विचेष्टतः ॥ स्वयं च कृपणः शिच्च पश्यन्नप्यबुधोऽपतत् ॥ ७१ ॥ तं लब्धा लुब्धकः क्रूरः कपोतं गृहमेधिनम् ॥ कपोतकान्कपोतीं च सिद्धार्थः प्रययौ गृहम् ॥ ७२ ॥ एवं कुटुंव्यशांतात्मां द्वंद्वारामः पतित्रवत् ॥ पुष्णन्कुटुंबं कृपणः सानुबंधोऽवसीदित ॥ ७३ ॥ यः प्राप्य मानुषं लोकं मुक्तिद्वारमपावृ-लान्प्रजाः पुत्रान् ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ स्वालयांतिके चरतः क्रीडतः तान् कपोतपुत्रान् । आतत्य प्रसार्य ॥ ६३ ॥ उत्सुकत्वादेव तत्पोषणार्थं गतौ संतौ । पोषणं भत्त्यम् ॥६४॥ ६५ ॥ शिचा जालेन ॥६६॥ आत्मानुरूपां भायां च विललाप शुशोच ॥६७॥ विलापमाह त्रयेण । अहो इति । अनुप्तस्य दृष्टसुखे अकुतार्थस्यादृष्टमसंपाद्यतः ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ तानाद्वतान्यस्य-

॥१७॥

स्निप । शिक्ष जालेषु ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ दार्षान्तिके योजयित ॥ ७३ ॥ एवं गृहासिकिस्तिरश्चामप्पर्थहेतुर्भनुष्यस्य त्वतिनिदितेत्याह । यः प्राप्येति ॥ ७४ ॥ इति श्रीमद्भागवते एकाद्शस्कंये टीकायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ अष्टमेऽजगरादिस्यो नवस्यः शिचितं हरिः ॥ अवध्वगिरा प्राह विवेकायोद्धवं प्रति ॥ १ ॥ प्रारम्धकर्मभोगस्यावस्यंभावित्वानद्रशेंद्यमैर्नायुर्व्ययो दृथा कर्तव्य इत्यजगरान्छिक्षितिमित्याह । सुखमित्याह । सुखमित्यादिना। यद्गेंद्रियकं सुखंतरस्वर्गे नरके च भवत्येव। यथा दुःखम्। तस्माव्युष्टमत्मेच्छेत् ॥१॥ श्रारीरनिर्वाहमात्रं तु यथालव्येन कर्तव्यमित्याह। ग्रासमिति । आजगरोऽजगरवृत्तिः । अक्रिय उदासीनः ॥२॥ यदा नापतित तदा किं कर्तव्यं तत्राह । श्रायीतेति । अनुपक्रमो निरुद्यमः । दिष्टभुक् दैवमेव प्रापक्रमिति वैर्यवान ॥ ३ ॥ ननु सम्थोऽपि श्रायौतैव किम् । ओमित्याह । ओज इति। ओज इन्द्रियवलं सहो मनोवलं वलं श्रारीरमेव तद्युक्तमित्र विभ्रच्छयान एव भवेत्। वीतिनद्रः स्वार्थे दत्तदृष्टिश्रभवेच पुनरीहित । इन्द्रियवानपीति दर्शनादिव्यापारमिप निवारयति ॥४॥ समुद्राच्छिक्षितमाह । मुनिरिति । विहः प्रसन्नश्चासावंतर्गभीरश्च। दुर्विगाह्य एवंभृत इति परिकलियतुमश्चयः अलच्यामित्रायत्वात्।

तम् ॥ गृहेषु खगवत्सक्तस्तमारूढच्युतं विदुः ॥७४॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ सुस्वमेंद्रियकं राजन्स्वर्गे नरक एव च ॥ देहिनां यद्यथा दुःखं तस्मान्नेच्छेत तद्बुधः ॥१॥ ग्रासं सुमृष्टं विरसं महांतं स्तोकमेव वा ॥ यहच्छयेवापतितं

ग्रसेदाजगरोऽिकयः ॥२॥ श्रयीताहानि भूरीणि निराहारोऽनुपक्रमः ॥ यदि नोपनमेद्ग्रासो महाहिरिव दिष्टभुक् ॥ ३ ॥ ओजःसहोवल्युतं विश्वदृहमकर्मकम् ॥ शयानो वीतनिद्रश्च नेहेतेंद्रियवानिष् ॥ ४ ॥ मुनिः प्रसन्नगम्भीरो दुर्विगाह्यो दुरत्ययः ॥ अनंतपारो ह्यक्षोभ्यः स्तिमितोद इ्वार्णवः
॥ ५ ॥ समृद्धकामो हीनो वा नारायणपरो मुनिः ॥ नोत्सर्पेत न शुष्येत सरिद्धिरिव सागरः ॥ ६ ॥ हृष्ट्वा स्त्रियं देवमायां तद्धावैरिजतेंद्रियः ॥
प्रलोभितः पतत्यंधे तमस्यग्नौ पतंगवत् ॥ ७ ॥ योषिद्धिरण्याभरणांवरादिद्रव्येषु मायारिचतेषु मृदः ॥ प्रलोभितात्मा पभोगचुद्धवा ह्यपतंगवन्नश्यित
नष्टदृष्टिः ॥८॥ स्तोकं स्तोकं ग्रसेद्गासं देहोवर्तेत यावता ॥ गृहानिहंसन्नातिष्ठेद्वृत्तिं माधुकरीं मुनिः ॥ ९ ॥ अणुभ्यश्च महद्भवश्च शास्त्रेभ्यः कुरालो
नरः ॥ सर्वतः सारमादद्यात्पुष्पेभ्य इव पट्पदः ॥ १० ॥ सायंतनं श्वस्तनं वा न संगृह्णीत भिक्षितम् ॥ पाणिपात्रोदरामत्रो मिक्षकेव न संग्रही

दुरत्ययोऽनितक्रमणीयः तेजिह्वत्वात् । अनंतपारः कालतो देशतश्चापिरच्छेद्यः स्वरूपाविर्भावात् । अचोभ्योऽविकार्यः । रागाद्यभावात् । स्तिमितोदो निश्चलोदकोऽर्णवो तथा तद्वदेतैर्गुणैर्भवेदित्यर्थः ।। ५ ॥ किंच । वर्षास सरिद्धः समृद्धोऽपि सागरो यथा नोत्सर्पेत । ग्रीष्मे तिव्वविनोऽपि न शुष्येत । तथा समृद्धकामस्तिविद्दिनो वा न हृष्येत्र शोचेदित्यर्थः । अत्र हेतः । नारायणपरो न तु विष-यपर इति ॥६॥ रूपगंधस्पर्शशच्दरसः पंचिमिविपयमोद्दिताः पर्वगमधुकरगजहिरणमीना हता अतस्तेष्वनासक्तो पंचैते गुरवः । तदुक्तम् । पर्वगमातंगकुरंगभृक्षमीना हयाः पंचिमरेव पंच ॥ एकः प्रमादी स कथं न हन्यते यः सेवते पंचिमरेव पंचेति । तत्र रूपविलासमोदितो नश्यतीति पर्वगाच्छिक्षितमाह । दृष्टेति । तस्या भावः प्रलोभितः ॥७॥ स्त्रियमुपलक्षणीकृत्येतत्प्रपंचयित । योपिदिति ॥८॥ मधुकराच्छिक्षितमाह । स्तोकिमिति । गृहानगृहस्थानहिसक्षिष्ठयन् । अयं भावः । यथा मधुकरो विश्विष्टगंधलोभेनैव पद्य वसन्नस्तमयसमये मुकुलिते तिस्मन्वद्वयते । एवं मुनिरिप गुणलोभेनैकमेव गृहमाश्रितस्तन्मोहेन वष्यत इति ॥९॥ किंच अणुस्यश्चेति ॥१०॥ द्विविधो यधुकृत् । मधु कृतित पुष्पादाच्छिय गृह्वाति मधुकृद्भमरः। मधुकरोऽत्याहारत्वेन स्वरूपण चेति

श्रीधरी

30/

॥१७

मधुमिधका च। तत्र प्रथमाच्छिक्षितमुक्तं दितीयाच्छिक्षितमाह।सायमिदं भोच्यामि श्व इदं भोच्यामीति भिक्षितमकादि न संगृह्णीत किंतु पाणिपात्रस्तन्मात्रग्राही । यद्वा। उदरमेत्रामत्रं पात्रं यस्य सः । एकभिक्षायामुद्रमात्रग्राही भवेत् । संग्रही तु मिक्षकेव न भवति। न जीवतीत्यर्थः ॥११॥ एतद्विवृणोति। पुनः सार्यतनमिति ॥१२॥ स्पर्शासक्तिर्नाशहेतुरिति गुजाच्छिक्षितमित्याह । पदाऽ-पीति । पादेनापि दारवीं दारुमयीमपि गजो हि करिणीं प्रदर्श्य निखाततृणपिहितगर्ते निपात्य बध्यते ॥१३॥ किंच नाधिगच्छेत् ॥१४॥ त्यागभोगविहीनो घनसंचयः पर-गामी भवतीत्यत्र मधुहा गुरुरित्याह । न देथिमिति । तदन्यो बलबान्ध्रंक्ते तदप्यन्यस्तचान्यः । मधुहा मिथकाभिः संचितं मधु यथा भ्रंक्ते तद्वत्। ननु सुगुप्तं धनं कथमन्यो ज्ञास्यित हरिष्यति चेति तत्राह । अर्थवित् लिंगेरथे तदुपायं च वेत्तीत्यर्थवित् । यथा मधुहा तरुकोटरादिगतं मधु वेत्ति हरति च।।१५।। स्वोद्यमं विनाऽपि भोगः संभवतीत्यत्रापि स एव गुरुरित्याह । सुदुःखेति । आशासानामिति वक्तव्ये वर्णलोप आर्पः । यतिश्र ब्रह्मचारी च पक्वात्रस्वामिनावुभौ ॥ तयोरत्रमदस्वा तु भुक्त्वा चांद्रायणं चरेदिति गृहिणामावश्यकत्वेन दानविधानात्॥१६॥ हरिणाच्छि-॥ ११ ॥ सायंतनं श्वस्तनं वा न संगृह्णीत भिद्धकः ॥ मिक्षका इव संगृह्णन्सह तेन विनश्यित ॥ १२ ॥ पदापि युवर्ती भिद्धर्न स्पृशे-द्दारवीमपि ॥ स्पृशन्करीव द्वचेत करिण्या अंगसंगतः ॥१३॥ नाधिगच्छेत्स्रियं प्राज्ञः किहिंचिन्मृत्युमात्मनः ॥ बलाधिकैः स हन्येत गजैरन्यैर्गजो यथा ॥१४॥ न देयं नोपभोग्यं च लुब्धेर्यदुदु:खसंचितम् ॥ भुंक्ते तदिप तचान्यो मधुहेवार्थविन्मधु ॥ १५॥ सुदु:खोपार्जितैर्विचैराशासानां गृहा-शिषः ॥ मधुहेवात्रतो भुंक्ते यतिर्वे गृहमेधिनाम् ॥ १६ ॥ त्राम्यगीतं न शृणुयाद्यतिर्वनचरः कचित् ॥ शिच्नेत हरिणाद्वद्वानमृगयोगीतमोहितात् ॥ १७ ॥ नृत्यवादित्रगीतानि जुषन् प्राम्याणि योषिताम् ॥ आसां कीडनको वश्य ऋष्यशृंगो मृगीसुतः ॥ १८ ॥ जिह्नयाऽतिप्रमाथिन्या जनो रसविमोहितः ॥ मृत्युमुच्छत्यसद्बुद्धिर्मीनस्तु बिङशैर्यथा ॥ १९ ॥ इन्द्रियाणि जयंत्याशु निराहारा मनीषिणः ॥ वर्जयित्वा तु रसनं तिन्नरन्नस्य वर्धते ॥२०॥ तावज्जितेंद्रियो न स्याद्विजितान्येंद्रियः पुमान् ॥ न जयेद्रसनं यावज्जितं सर्वं जिते रसे ॥ २१ ॥ पिंगला नाम वेश्याऽश्सीद्विदेहनगरे पुरा ॥ तस्या मे शिक्षितं किंचिन्निबोध नृपनंदन ॥ २२ ॥ सा स्वैरिण्येकदा कांतं संकेत उपनेष्यती ॥ अभूत्काले बिह्मिती रूपमुत्तमम् ॥२३॥ मार्ग आगच्छतो वीद्य पुरुषान् पुरुषर्षभ ॥तान् शुल्कदान्वित्तवतः कांतान्मेने ऽर्थकामुका ॥२४॥ आगतेष्वपयातेषु सा संकेतोपजीविनी ॥ श्वितमाह । ग्राम्येति । भगवद्गीतं तु शृणुयादेव । सृगयोर्ङ् व्यकस्य ॥१७॥ हरिणशब्दादेव हरिणीम्रत ऋष्यशृंगोऽपि गुरुर्ज्ञातव्य इत्याह । नृत्येति । वश्यो वभूवेति शेषः ॥१८॥ रसासिकिर्नाश-हेतुरिति मीनान्छिक्षितमित्याह । जिह्वयेति । अतिप्रमाथिन्य अतिक्षोभिकया दुर्जयया। ऋच्छति प्राप्नोति। वृडिशैरामिषितित्रैर्लोहकंटकैः ॥१९॥ दुर्जयत्वम्रुपपादयति । इंद्रियाणीति द्वाम्याम् । अयं भावः। यद्याहारस्त्यजते यर्ह्यन्येंद्रियजयः केवलं भवति रसनेंद्रियजयं तु वर्धते। यदि तु भ्रुव्यते तिहं पुनश्च रसासक्त्या सर्वेन्द्रियक्षोभः स्यात्। अतो रसासक्ति परित्यव्यौषवद्भुं जीतेति। प्राण-ष्ट्रस्यव संतुष्येदित्यत्रोक्तमपि रसनस्यातिदुर्जयत्वज्ञापनायोच्यत इति विशेषः ॥ २० ॥२१ ॥ पिंगलाया नैराक्यं शिक्षितमिति वक्तं तदाख्यानमाह । पिंगलेत्यादिना । मे मया शिचितम् ॥२२॥ स्वैरिणी कामचारिणी । संकेते रितस्थाने ॥२३॥ तान्विचवतः सधनानत एव शुन्कदानमृत्यदान् । कांतान्सरताहीन् ॥२४॥ अपिः संभावनायाम् । अन्योऽपि माम्रुपैष्यत्येवं दुराशयेत्युचरेणा-

118611

म्बयः ॥ २५ ॥ द्वार्यवलंगमाना पुनः प्रविशती पुनर्निर्गच्छंती एवं कुर्वती निशीथमर्धरात्रं प्राप ॥२६॥ निर्वेदोऽलंबुद्धिः । विश्वचितेत्र हेतुर्यस्य सः ॥२७॥ यथा यथावत् । मम मत्तः पृणु नत कि निर्विणाया गीतश्रवणेन तत्राह । हि यस्मात्पुरुपस्याशापाशानां निर्वेदोऽसिर्यथा तथा छेता ॥२८॥ तत्र हेतुः।न हीति।अंग हे राजन् ॥२९॥ अविजितात्मत्वे हेतुः। याऽहं बालिशा विवेकशन्या तस्याः कृतः । येन कारणेनासतस्तुच्छान्नरात्कामं कामये ॥३०॥ बालिशत्वं प्रपंचयति । संतमिति चतुर्भिः । समीपे संतमंतर्यामित्वात् । इममपरोक्षमीश्वरम् ॥३१॥ अतिविगर्बाऽ-तिनिद्या या वार्ता जीविका तया । कुतः । सांकेत्येन या वृत्तिस्तया। बहुब्रीहिणा स्विवशेषणं वा। परितापं प्रपंचयित। खीणादिति। खीलंपटाद्य चार्यत्यो छञ्घादतएवानुशोच्यासराद्याऽहं वित्तं रित चेच्छती । मया वृथाऽऽत्मा परितापितः । केन वित्तमिच्छति । तेन नरेण क्रीतेन स्वयं विक्रीतेनात्मना देहेन ॥ ३२ ॥ अहो धिङ्मां याऽहमितवीमित्सतं भजामीत्याह । यदिति । वंशो नाम अप्यन्यो वित्तवानको अपि मामुपैष्यति भूरिदः ॥ २५॥ एवं दुराशया ध्वस्तनिद्रा द्वार्यवलंबती ॥ निर्गच्छंती प्रविशती निशीयं समपद्यत ॥२६॥ तस्या वित्ताशया शुष्यद्वक्त्राया दीनचेतसः ॥ निर्वेदः परमो जज्ञे चिंताहेतुः सुखावहः ॥ २७ ॥ तस्या निर्विण्णचित्ताया गीतं शृणु यथा मम ॥ निर्वेद आशापाशानां पुरुषस्य यथा ह्यसिः ॥२८॥ न ह्यंगजातनिर्वेदो देहवंधं जिहासति ॥ यथा विज्ञानरिहतो मनुजो ममतां नृप ॥२९॥ विंग-लोवाच ॥ अहो मे मोहविततिं पश्यताविजितात्मनः ॥ या कांतादसतः कामं कामये येन वालिशा ॥ ३० ॥ संतं समीपे रमणं रितपदं विचपदं नित्यिममं विहाय ॥ अकामदं दुःखभयाधिशोकमोहप्रदं तुच्छमहं भजेऽज्ञा ॥३१॥ अहो मयात्मा परितापितो वृथा सांकेत्यवृत्त्याऽतिविगर्द्धवार्तया॥ स्रैणात्रराद्याऽर्थत्रषोतुशोऽच्यात्कांतेन वित्तं रितमात्मनेच्छती ॥३२॥ यदस्थिभिर्निर्मितवंशवंश्यस्थूणं त्वचारोमनखैः पिनद्भम् ॥ क्षरत्रवद्वारमगार-मेतिङिण्मुत्रपूर्णं मदुपैति का उन्या ॥ ३३ ॥ विदेहानां पुरे ह्यस्मित्रहमेकैव मृढधीः ॥ यान्यमिच्छंत्यसत्यस्मादात्मदात्काममच्युतात् ॥ ३४ ॥ सहत्मे-ष्ठतमो नाथ आत्या चायं शरीरिणाम् ॥ तं विकीयात्मनैवाहं रमेऽनेन यथा रमा ॥३५॥ कियत्वियं ते व्यभजन्कामा ये कामदा नराः ॥ आदांत-वंतो भार्या या देवा वा कालविद्वताः ॥३६॥ नूनं मे भगवान्त्रीतो विष्णुः केनापि कर्मणा ॥ निर्वेदोऽयं दुराशाया यन्मे जातः सुखावहः ॥३७॥ मैवं स्यमीदभाग्यायाः क्लेशा निवदहेतवः ॥ येनान्वंधं निर्हत्य पुरुषः राममृच्छति ॥ ३८ ॥ तेनोपकृतमादाय शिरसा ग्राम्यसंगताः ॥ त्यक्त्वा स्थूणासु निहितारेतर्यग्वेणुः वंश्यास्तिसम्भयतो निहिता वेणवः अस्थिभिरेव निर्मिता वंशादयो यस्मिस्तत्। तत्र पृष्ठे दीर्घमस्थि यत्स वंशः। पाश्वीस्थीनि वंश्यानि स्थूणाहस्तपादास्थीनि तथा रोमिमिर्नेखेथ पिनद्धं छादितम् । तथाऽपि क्षरंति नवद्वाराणि यस्मिस्तत् । एवंभृतागाररूपं नृशरीरमेतन्मत् मत्तोऽन्या का वा कांतनुद्धया उपैति सेवते ॥३३॥ सत्संगती सत्यामण्यहो मम मोह इत्याह । विदेहानामिति । याऽहमसतो अच्युतादन्यम् । कामं भोगमिच्छंती सा ॥३४॥ एवं निर्विण्णा सती अतः परमेवं करिष्यामीत्याह । सुद्दिति । अयमीश्वरः । आत्मनैवात्मानमेव निवेद्य तं विक्रीय विशोपेण क्रीत्वाऽनेनैव सह रमे । रमा लच्मीर्यथा ॥ ३५ ॥ अन्यस्यासेव्यत्वं दश्यति । क्रियदिति । आदंतवंतो ये कामा विषयाः कामादा नरा वा देवा वा कालकलिता भाषीयाः कियत्त्रियं कुत्ववंतो न किंचित्। अतो नेहामुत्र च तद्वचितिरक्तः कोऽपि सेव्योऽस्तीत्यर्थः ॥३६॥ एवं निवित्य स्वभाग्यमित्रनंदति । नुनिवित । दुष्टा आशा यस्यास्तस्या मे ॥ ३७ ॥ ननु

श्रीधरी

306

1196:

धनाप्राप्त्या क्रिष्टाऽसि कथं विष्णुः प्रीतस्तत्राह । मैत्रमिति । मंद्रभाग्या चेदहं स्यां तर्ह्येव निर्वेदहेतवः बलेशा न स्युरित्यर्थः। येन निर्वेदेनानुवंधं गृहादिकं निर्हत्य परित्यज्य ॥३८॥ अतस्तेन श्रीविष्णुनोपकृतं कृतमुपकारं निर्वेदलक्षणम् । ग्राम्येपु नरेषु विषयेषु वा संगताः ॥६९॥ कथं व्रजसि । तदाह संतुष्टिति ॥४०॥ ननु ब्रह्मादीन्हित्वा अमुनैवेति कोऽयं नियमस्तत्राह । संसारेति । मृषितेश्वणमपहृतविवेकम् ॥४१॥ तर्हि किमात्मत्राणोपाधिना तं भविष्यसि । न तत्र सर्वतो निर्वेद्य भगवद्भजने प्रवृत्तस्यात्मन एव समर्थत्वादित्याह । आत्मैवेति । यदा एवं जगत्पत्रयेत्तत्रशाम्ताः सिन्निखलादिहामुत्र च भोगान्निविद्येत तदा द्यात्मनैवात्मनो गोप्तत्यन्वयः । अतः केवलप्रेम्णैव भजामीति भावः ॥४२॥ कान्तस्य तपोंऽभिलापस्ततो जाताम् ॥४३॥ फलितमाह । आशा हीति ॥४४॥ इति श्रीमद्भागवते एकादशस्कंघे टीकायामष्टमोऽघ्यायः ॥८॥ नवमे कुररादिभ्यो देहतश्चोपशिक्षितम् ॥ श्रुत्वा यदः कृतार्थोऽभृदिति कृष्णेन वर्णितम् ॥१॥ कुरराच्छिक्षितमाह ।

दुराशाः शरणं त्रजामि तमधीश्वरम् ॥३९॥ संतुष्टा श्रद्दधर्यतद्यथालाभेन जीवती ॥ विहराम्यमुनैवाहमात्मना रमणेन वै ॥४०॥ संसारकृपे पतितं विषयेर्मुपितेक्षणम् ॥ प्रस्तं कालाहिनाऽऽत्मानं कोऽन्यस्नातुमधीश्वरः ॥ ४१ ॥ आत्मैव ह्यात्मनो गोप्ता निर्विचेत यदाऽखिलात् ॥ अप्रमत्त इदं पश्ये-द्यस्तं कालाहिना जगत् ॥४२॥ त्राह्मण उवाच ॥ एवं सा व्यवसितमितर्दुराशां कांततर्पजाम् ॥ खित्त्वोपशममास्थाय शय्यामुपिववेश सा ॥४३॥ आशा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखम् ॥ यथा संख्रिच कांताशां सुखं सुष्वाप पिंगला ॥ ४८ ॥ इति श्रीमद्भागवते एकादशस्त्रधे पिंगलोपा-ख्यानेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ त्राह्मण उवाच ॥ परिग्रहो हि दुःखाय यद्यत्रियतमं नृणाम् ॥ अनंतं सुखमाप्नोति तद्विद्धान्यस्त्रविक्वनः ॥१॥ सामिषं कुररं जन्त्रविलो ये निरामिषाः ॥ तदामिषं परित्यज्य स सुखं समविंदत ॥ २ ॥ न मे मानावमानौ स्तो न चिंता गेहपुत्रिणाम् ॥ आत्मकीड आत्मरितिविचरामीह वालवत् ॥ ३ ॥ द्वावेव चिंतया मुक्तौ परमानंद आप्नुतौ ॥ यो विमुग्धो जडो वालो यो गुणेभ्यः परं गतः ॥ ४ ॥ कचित्त्वमारी त्वात्मानं वृणानानगृहमागतान् ॥ स्वयं तानर्द्यामास कापि यातेषु वंधुषु ॥ ५ ॥ तेषामभ्यवहारार्थं शालीत्रहिस पार्थव ॥ अवन्तंत्याः प्रकोष्ठस्थाश्वकुः शंखाः स्वनं महत् ॥ ६ ॥ सा तज्जुगुप्सितं मत्वा महती त्रीडिता ततः ॥ वभंजैकैकशः शंखान्द्वौ द्वौ पाण्योरशेषयत् ॥ ७ ॥ उभयोरप्यभुद्धौषो ह्यवन्तंत्याः स्म शंखयोः ॥ तत्राप्वेवं निरिवदेकसमान्नाभवद्वनिः ॥ ८ ॥ अन्वशिक्षमिमं तस्या उपदेशमिर्दम् ॥ लोकान-

परिग्रहो हीति । यद्यत्प्रियतमं तस्य तस्य परिग्रहः । तद्विद्वान् परिग्रहो दुःखमिति विद्वान्सन् । यस्त्विक्चनस्त्यक्तपरिग्रहो न तु दिरद्रः ॥१॥ तदाह । सामिपमिति ॥२॥ अभकिशिक्षामाह । नेति । गेहपुत्रिणां तद्वतां या चिंता भवति सा च मे नास्ति । आत्मनैव क्रीडा यस्य । आत्मनि रितः प्रीतिर्यस्य सः ॥३॥ नन्वज्ञसर्वज्ञयोः किं साद्वर्यं नैश्चित्यं परमसुखमित्याह । द्वाविति । विग्रुग्धोऽज्ञः जडोऽनुद्यमः एवंभृतो यो बालो यश्च प्रकृतेः परमीश्चरं प्राप्तस्तौ द्वौ ॥४॥ कुमार्याः शिक्षितं वक्तुमाख्यायिकामाह । क्वचिदित्यादिना । वृणानान्स्ववरणायागतान् । बंधुषु पित्रादिषु ॥५॥ शंखाः शंखवलयाः । महद्यथा भवति तथा स्वनं चक्रुः ॥६॥ सा महती बुद्धिमती । तत्स्वयं शाल्यवहननं जुगुप्सितं दिस्द्रताद्योतकम् । एकैकशः क्रमेणैकमेकं बभंज स्वकरादपसारितवती

मा॰ए॰

11291

॥७॥ निरिभदित पृथक्कृतवती ॥ ८॥ ननु कुमार्यास्तव च कथं संगतिस्तत्राह । लोकानिति ॥९॥ वास इति प्रथमांतपाठे कलडहेतुः । वार्ता गोष्ठी हेतुर्भवेदित्यर्थः ॥ १०॥ चित्तेकाग्रता हैता स्कृतिलक्षणसमाधिहेतुरिति शरकाराच्छिक्षितमित्याह । मन इति । तत्रोपायमाह । जितेति । आसनजये आसजयस्तस्य च जये आसाधीनं मनो निश्रलं भवति । ननु अणं निश्रलं सदिपि मनो विषयवासनया यदि विक्षिप्येत सुपुप्ताविव सर्वथा लीयेत वा तदा कि तत्राह । वैराग्येणीति । वैराग्येणाविक्षिप्यमाणमन्यासयोगेन लच्ये धियमाणं स्थिरीकियमाणम् ॥११॥ एकत्रेति कृत्र तदाह । यस्मिनिति । यञ्चयविचेपात्मकं मन एतद्यस्मिन्परमानंदरूपे भगवति लब्धास्पदं सत्कर्मरेणून्कमवासनां सुंचिति तस्मिन् । ननु कर्मवासनात्यागेश्रपि सुप्तिवञ्चयो दुर्वारो न । सन्वेनेति । बुद्धनेपरमात्मकेन । रजस्तमसोरभावे विचेपलयाभावािक्वाणमवृत्तिकं ध्येयाकारेणावस्थानसुपैति । कृतः। अनिधनं इंघनं गुणास्तत्कायं च तद्रहितम् । तद्कं योगशास्त्रे । मनसो वृत्तिशून्यस्य मक्षाकारतया स्थितः ॥ याऽसंप्रज्ञातनामाऽसौ समाधिरभिधीयत इति ॥१२॥ तत्रश्र न द्वैतस्त्रिति । वदिर्दर्शनादिना । अतरं स्मृत्या । इपौ गतात्मा तस्य ऋज्करणे दत्तिचत्ते

जुचरन्नेताँ होकतत्त्वविवित्सया ॥ ९ ॥ वासे बहूनां कछहो अवेद्वार्ता द्वयोरिष ॥ एक एव चरेत्तस्मात्कुमार्या इव कंकणः ॥१०॥ मन एकत्र संयु-ज्याज्ञितश्वासो जितासनः ॥ वैराग्याभ्यासयोगेन वियमाणमतंद्वितः ॥ ११ ॥ यस्मिन्मनो छ्व्धपदं यदेत्व्छनेः रानेर्मुबति कर्मरेण्न् ॥ सत्वेन वृद्धेन रजस्तमश्च विध्य निर्वाणमुपेत्यनिंधनम् ॥ १२ ॥ तदेवमात्मन्यवरुद्धिचतो न वेद किंत्रिद्धहिरंतरं वा ॥ यथेपुकारो नृपति व्रजंतिमपो गतात्मा न ददर्श पार्श्वे ॥१३॥ एकचार्यनिकेतः स्यादप्रमत्तो गुहारायः ॥ अख्वयमाण आचारेर्मुनिरेकोऽल्पभाषणः ॥ १४ ॥ गृहारंभोऽतिदुःखाय विफल्ख प्रुवात्मनः ॥ सर्वः परकृतं वेश्म प्रविश्य गुल्मेधते ॥ १५ ॥ एको नारायणो देवः पूर्वमृष्टं स्वमायया ॥ संहृत्य कालकल्या कल्पांत इदमीश्वरः ॥१६॥ एक एवाद्वितीयोऽभूदात्माधारोऽखिलाश्रयः ॥ कालेनात्मानुभावेन साम्यं नीताग्रु शक्तिषु ॥ सत्त्वादिष्वरः प्रधानपुरुष्टिसरः ॥ १७ ॥ परावराणां परम आस्ते कैवल्यसंज्ञितः ॥ केवलानुभवानंदसंदोहो निरुपाधिकः ॥ १८ ॥ केवलात्मानुभावेन स्वमायां त्रिगुणा-तिमकाम् ॥ संक्षोभयन्यज्ञत्यादौ तया सूत्रमिरंदम ॥ १९ ॥ तामाहुिष्ठगुण्यक्तिं सृजंतीं विश्वतोमुखम् ॥ यस्मिन्प्रोतिमदं विश्वं येन संसरते

भेरीघोषरंतिके व्रजंतं नृपतिमपि न वेद तहत् ॥ १३ ॥ सर्पाच्छिच्तिमाह । एकचारीति । योगिसंमर्दस्यापि त्यागे कुमारी गुरुः। जनसंगत्यागे सर्पः। स यथा जनाच्छंकमान एकाकी विचरित नियतिनेकेतरिहत्वच सदा प्रमच्चिकांतवासी च आचारेर्गातिमः सविपो निविषो वेति न रुच्यते च । असहायश्च मित्रभाषी च तहन्मुनिर्वतं तेत्यर्थः ॥ १४ ॥ किंच गृहारंभ इति । अश्रुवात्मनो नश्चरदेहस्य । सुखं यथा भवति तथा वर्षते ॥ १५ ॥ कारकसामग्रीनिरपेक्षात्केवलादीश्वरसृष्टिसंहारावूर्णनाभिद्दण्तंते मया संभाविताविति वक्तुं प्रथमं संहारप्रकारमाह । एक इति सार्घत्रयेण । एकः कारकनिरपेक्षः पूर्वसृष्टिमदं जगत्कालकलया कालश्वत्या संहत्य ॥ १६ ॥ एक एवाहितीयः सजातीयविज्ञातीयभेदशून्योऽभृत् । कारणभृतासु सच्चादिषु शक्तिष्वि साम्यं नीतासु सतीषु गुणसाम्यं प्रधानं तहुपाधिः पृरुष्व तयोरीश्वरः ॥ १७ ॥ परावराणां परे ब्रह्मादयः अवरेऽन्ये च मुक्ता जीवास्तेषां परमः प्राप्य आस्ते । कृतः । कैवन्यसंज्ञितो मोक्षशब्दानियेषः । तत्र हेतः । केवलेति । केवलो निर्विषयः । स्वप्रकाशः आनंदानां संदोहः समुहः परमानंद इत्यर्थः । कृतः । निरुपाधिकः ॥ १८ ॥ अतः केवलादेव सृष्ट दर्भयति ।

श्रीधरी

VT . O

112511

केवलेनात्मानुमावेन कालेन सत्रं क्रियाशक्तिप्रधानं महत्त्वतं सृजित। जीवसंसारहेतुभूते सत्रे सृष्टेऽपि त्वं माभैरिति संबोधयित। अरिद्म अरीन् रागादीन्दमियतुं समर्थः ॥ १९ ॥ सूत्रस्येव व्यक्तिशब्देनोच्यमानस्य तामिति खीलिंगेन परामर्थः। त्रिगुणव्यक्ति गुणत्रयकार्यम् । अतएय विश्वतोग्धुखं नानाविधं त्रिगुणात्मकं विश्वमहंकारद्वारेण सृजंतीम्। त्रिगुणकार्यस्य सृतसंज्ञायां कारणमाह । यस्मिचिति । कारणभूते समष्टिक्षे यस्मिचिदं विश्वं प्रोतं प्रथितम् । वायुवें गौतमस्त्रं वायुना वै गौतमस्त्रेणायं च लोकः परश्व लोकः सर्वाणि च भृतानि संद्वधानीति श्रुतेः । येन वाय्वात्मना प्राणक्रपेण जीवः संसरित ॥२०॥ तदेवं शिक्षितमर्थमुक्त्वा दृष्टांतमाह । यथेति । हृद्यादुद्गताम् । वक्त्रतो वक्त्रेण संतत्य प्रसार्य विहृत्य क्रीदित्वा ॥ २१ ॥ भगवद्वधानपराणां तत्साक्रप्यं न चित्रमिति पेशस्कृतो अमरविशेषाञ्ज्ञातमित्याह । यत्र यत्रेति । सकलमेकाग्रम् ॥२२॥ कुट्यां प्रवेशितो निरुद्धो भयेन घ्यायनसात्मतां तत्साक्रप्यम् । साम्यतामिति पाठे त्वार्षता। पूर्वकृत्यमसंत्यजित्यस्यायमभित्रायः यदा तेनैव देहेनान्यसारूप्यं दृश्वते तदा कि वक्तन्यं देहांतरेण सारूप्यं घटत इति ॥२३॥ स्वदेहादेव शिक्षितमाह । स्वात्मेति । स्वात्मनो देहाच्छिक्षित्यम् ॥२४॥ गुरुत्वे हेतुः । विरक्तिविवेकयोर्हेतः । विरक्तितिहेत्वमाह । सत्रताितरेवादकि

पुमान् ॥ २०॥ यथोर्णनाभिर्हदयादूर्णां संतत्य वक्त्रतः ॥ तया विहृत्य भूयस्तां प्रसत्येवं महेश्वरः ॥ २१॥ यत्र यत्र मनो देही धारयेत्सकलं धिया ॥ स्नेहाद्द्रेषाद्भयाद्वापि याति तत्तत्सरूपताम्॥ २२॥ कीटः पेशस्कृतं ध्यायन्कुङ्यां तेन प्रवेशितः॥ याति तत्सात्मतां राजन्पूर्वरूपमसंत्य-जन् ॥ २३॥ एवं ग्रुरुभ्य एतेभ्य एषा मे शिक्षिता मतिः ॥ स्वात्मोपशिक्षितां बुद्धिं शृणु मे वदतः प्रभो ॥ २४॥ देहो गुरुर्भम विरक्तिविवेक-हेतुर्विश्वत्सम सत्त्वनिधनं सततात्र्युर्द्वकृष् ॥ तत्त्वान्यनेन विमृशामि यथा तथाऽपि पारक्यमित्यवसितो विचराम्यसंगः॥ २५॥ जायात्मजार्थपशु-मृत्यगृहासवर्गानपुष्णाति यत्प्रियचिकोर्षया वितन्वन् ॥ स्वांते सकुन्छमवरुद्धधनः सदेहः सृष्ट्वाऽस्य बीजमवसीदित वृद्धधर्मा ॥२६॥ जिह्वकतोऽमुम्पकर्षति किर्हि तर्षा शिक्षोऽन्यतस्त्वगुद्रं श्रवणं कुतश्चित् ॥ प्राणोऽन्यतश्चपलहक् क च कर्मशक्तिर्वह्वयः सपत्त्य इव गेहपति लुनंति ॥ २७॥ स्पृत्वा पुराणि विविधान्यजयाऽऽत्मशक्त्या वृज्ञान्सरीमृपपशून्खगदंशमत्स्यान्॥ तैस्तैरतुष्टहृदयः पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमाप देवः ॥२८॥

उत्तरफलं यस्य तत्सन्विनिधनं विश्वत्। विवेकहेतुत्वमाह। तन्वानीति। यथा यथावत्। एवमत्युपकारित्वेऽपि देहेनैवास्था कर्तव्येत्याह। तथापीति। पारक्यं श्रम् मालादिभन्त्यमिति निश्चितवान्।।२५॥ सत्तात्र्युदर्कतां प्रपंचयति। जायेति द्वाभ्याम्। यस्य देहस्य प्रियचिकीपया भोगसंपादनेच्छया जायादिवर्गान्वितन्वन्युष्णाति पुरुषः। कथंभूतः। सकुच्छं यथा भवति तथाऽवरुद्धानि संचितानि धनानि येन सः। देहिवशेपणं वा। स देहः स्वांते स्वस्यायुपोन्तेऽवसीदिति नव्यति। किंच। देहनाशेऽपि न दुःखसमाप्तिरित्याह। अस्य पुरुषस्य देहांतर्शीजं कर्म सृष्ट्वेति। वृक्षस्येव धर्मो यस्य सः।।२६॥ किंच जिह्नेति। अग्रुं देहं तदिमिनानिनं पुरुषं वा एकतो रसं प्रति जिह्ना अपकर्षत्याच्छिनत्ति। किंहि कदाचित्तर्पा पिपासा जलं प्रति। शिक्षो व्यवायं प्रति। त्वक् स्पर्धं प्रति। उदरमन्नमात्रं प्रति। अवणं शब्दं प्रति। व्राणो गंधं प्रति। चपलहक् रूपं प्रति। कव च ववचितस्वविषयं प्रति कर्मशक्तिः। अन्यदिष कर्मेन्द्रियम्। हुनंति त्रोटयंति।।२०॥ तदेवं देहो गुरु-रित्यादित्रिमिविरिक्तिविवेकहेतुत्वमुपपाद्यदेतिमासस्य देहस्यातिदुलमत्वं दर्शयन्नीश्वरिनष्ठां विध्वे। सृष्ट्वेति द्वास्थाम्। पुराणि शरीराणि। पुरुषं पुरुषदेहम्। व्रद्धणोऽवलोकायापरोत्त्यायं धिषणा

11201

बुद्धिर्यास्मस्तम् । तदुक्तम् । तासां मे पौरुषी प्रियेति । श्रुतिश्च पुरुषत्वे चाविस्तरामात्मेत्यादिः । ईश्वरो हि करणाधिष्ठात्रीरग्न्यादिदेवता वागादिभिः मह सृष्टवान् । ताश्च तं प्रति भोगार्थे शरीरमयाचंत ॥ स च ताश्यो गोशरीरमश्चशरीरं यथाक्रममानीतवान् ॥ ततस्ता दैवताः सोऽत्रवीद्यथाऽऽयतनं चतुगदिस्थानमित्नन्देहे प्रविशतित । तदाह । ताश्य इत्यादि । तथा ताश्यो गामनयत्ता अत्रुवन्त वे नोऽयमलमिति ताश्यो अत्रुवन्त च नोऽयमलमिति ताश्योऽश्वमानयत्ता अत्रुवन्त च नोऽयमलमिति ताश्यो पुरुषमानयत्ता अत्रुवन्तुकृतं वतेति च ॥२८॥ तस्माहहृनां संभवानां जन्मनामंते मातुष्यमनित्य-माय्यर्थं पुरुषार्थप्रापकंदैवाह्मव्यवेदमनुमृत्यु नन्वनु निरंतरं मृत्यवो यस्य तद्यावन्न पतेत्तावदेव तृष्यं शीघं निःश्रेयसाय यतेत । विषयः पुनः सर्वतः पश्चादियोनिष्विप स्यादेव ॥२९॥ तदेवं हेयो-पादेयविवेकं बहुधा निरूप्येदानीं यदुक्तं त्वं तु कल्पः कविद्ध इत्यादि तत्रोत्तरमाह । एवमिति । एवं बहुभ्यो गुरुश्यः शिक्षितेन विशिष्टं ज्ञानमेवालोकः प्रदीपो यस्य सः । समस्यंतं वा आत्मविशेषणम् । आत्मिनि स्थित एव महीं विचरामि॥३०॥ ननु कि बहुभिर्गुरुशिर्मिह व्वेतकेतुभृगुप्रमुखैर्वहवो गुरव आश्रितास्तत्राह । न होकस्मादिति। बहुधा सप्रपंचनिष्प्रपंचमेदादिमिः। अयं भावः । नैते परमार्थोपदेशगुरवः किं त्वन्वयन्यतिरेकाभ्यामात्मन्यसंभवनादिमात्रनिवर्तकास्तेषां बहुत्वं युक्तमेवेति । ज्ञानप्रदं गुरुसेकमेव वच्यति । मदिश्वं गुरु शांतम्भवानिति । उक्तं च

लब्बा सुदुर्लभिमदं बहुसंभवांते मानुष्यमर्थदमिनत्यमपीह धीरः ॥ तूर्णं यतेत न पतेदनुमृत्यु यावित्रःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात् ॥२९॥ एवं संजातवैराग्यो विज्ञानालोक आत्मिन ॥ विचरामि महीमेतां मुक्तसंगोऽनहंकृतिः ॥ ३० ॥ न होकस्माद्गुरोर्ज्ञानं सुस्थिरं स्यातसुपुष्कलम् ॥ वहातदिद्वितीयं वै गीयते बहुधिपिनः ॥३१॥ श्रीभगवानुवाच ॥ इत्युक्तवा स यदुं विषस्तमामंत्र्य गभीरधीः ॥ विदितोऽभ्यियतो राज्ञा ययो प्रीतो यथागतम् ॥ ३२ ॥ अवधूतवचः श्रुत्वा पूर्वेषां नः स पूर्वजः ॥ सर्वसंगविनिर्मुक्तः समिचत्तो वभूव ह ॥ ३३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्त्रंधे भगवदुद्धवसंवादे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ मयोदितेष्ववहितः स्वधर्मेषु मदाश्रयः ॥ वर्णाश्रमकुलाचारमकामात्मा समाचरेत् ॥ १ ॥ अन्वीचेत विश्वद्धात्मा देहिनां विषयात्मनाम् ॥ गुणेषु तत्त्वध्यानेन सर्वारंभविपर्ययम् ॥ २ ॥ स्रप्तस्य विषयालोको ध्यायतो

तस्माद्गुरुं प्रपचेत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमिति ।।३१॥ विष्रो दत्तात्रेयः । योगद्धिमापुरुभयीं यदुहैहयाद्या इत्युक्तत्वात्। यथागतं तथैव। यदच्छया ययावित्यर्थः ।।३२॥ भगवान्स्वीयं त्रक्षवित्कुल-मिति क्लाघते । न पूर्वेपां पूर्वज्ञ इति । अत्र संग्रहश्चोकाः । कपोतमीनहरिणक्षमारीगजपन्नगाः ॥ पतंगः कुरस्थायी देयार्थे गुरवो मताः ॥ मधुक्तन्मधुहर्ता च पिंगला च द्वयोस्त्रयः ॥ उपादेयाथ-विद्याने शेषाः पृथ्वयादयो मताः ॥ तद्वांतरभेदश्च तत्र तत्र स्फुटीकृतः ॥ अध्यायत्रितये चाप्टनवाप्टावीरिताः क्रमात् ॥३३॥ इति श्रीमद्भागवते एकादशस्कंधे टीकायां नवमोऽष्यायः ॥ ९ ॥ चतुर्विशितिगुर्वाख्या लब्धसंभावना भुवः ॥ उद्धवस्यात्मतत्त्वाष्त्रये साधनोक्तिरतः परैः ॥१॥ दश्चमे देहसंबंधात्संसृतिर्वात्मनः स्वतः ॥ इत्येतद्वर्णयामास मतांतर्गतरासतः ॥२॥ तद्वमन्त्रयव्यति-रेकाम्यामुत्पन्नविवेकज्ञानस्य तत्त्वाज्ञानायादित आरभ्य साधनान्युपदिशति भगवान् । मयेति । सया पंचरात्राद्युक्तवैष्णवधर्मेष्वविद्यदित्रोऽप्रमत्तः संस्तद्विरोधेन वर्णाद्याचारमनुतिष्ठेत् ॥१॥ कथम-कामात्मता संभवति तत्राह । अन्वीचेतेति । स्वधमेविशुद्धचितः सन्देहिनां विषयेषु सत्यत्वाभिनिवेशेन ये सर्वे आर्थास्तेषां फल्डवेपरीत्यं प्रयेत् । एवं फल्डवेपरीत्यादकामः स्यात् ॥२॥ किंच

श्रीघरी

...

120!

स्थूलसूच्माद्देशदात्मेक्षिता स्वदृक् ॥ यथाऽग्निर्दारुणो दाह्याद्दाहकोऽन्यः प्रकाशकः ॥ ८ ॥ निरोधोत्पत्यणुबृहन्नानात्वं तत्कृतान्गुणान् ॥ अंतः-प्रविष्ट आधत्त एवं देहगुणान्परः ॥ ९ ॥ योऽसौ गुणैर्विरिचतो देहोऽयं पुरुषस्य हि ॥ संसारस्तन्निवनधोऽयं पुंसो विद्याच्छिदात्मनः ॥१०॥तस्मा-जिज्ञासयाऽऽत्मानमात्मस्थं केवलं परम् ॥ सङ्गम्य निरसेदेतद्वस्तुबुद्धं यथाक्रमम् ॥११॥ आचार्योऽरिणराद्यः स्यादन्तेवास्युत्तरारिणः ॥ तत्सन्धानं

वैलक्षण्यं दर्शयति । ईक्षिता स्वद्दगिति । द्रष्टा हि दश्यादिलक्षणः स्वप्रकाशश्च जडादिलक्षणः तयोरन्यत्वे द्रष्टातः । यथाऽप्रिद्दिकः प्रकाशकश्च दाह्यात्प्रकाश्याच दारुणः काष्टादन्यस्तद्वदिति ॥८॥ अनेनैत्र द्रष्टातेन निस्यत्वानादित्वविश्वत्वकत्वाद्योऽपि सिध्यंतीत्याह । निरोधेति । यथा दारुष्वंतःप्रविष्टोऽग्निस्तत्कृताक्षाशादीन्प्रामोति न तु स्वतो नाशादिमान् । एवं देहगुणाननित्यत्वादीन् देहात्परो नित्यादिस्वरूपोऽप्यात्मानुभवति । तत्रश्च नित्यत्वादिमिरपि वैलक्षण्याद्न्यत्वमिति भावः ॥९॥ नत्वग्नेद्रारुसंयोगाचद्वर्मभाक्त्वं घटते। आत्मनस्त्वसंगत्वात्कयं देहेन तद्वमैंर्वा संबंधः । कुतस्तिश्चष्टित्वत्वाह । योऽसाविति । पुरुषस्येश्वरस्याधीनैर्मायागुणैयोऽसौ स्वन्मोऽयं च स्थूलो देहो विरचितः पुंसो जीवस्यायं संसारस्तिवंघनस्तद्वस्यासकृतः। हि यस्मादेवं तस्माद्वात्मित्रविद्याह । आत्मनो विद्या विज्ञानं तस्य छित् छेत्री । आच्छिदिति वा पदच्छेदः ॥ १० ॥ यस्मादेवं तस्माजिज्ञासया विचारेण । आत्मस्यमात्मिन कार्यकारणसंघात एव स्थितं सम्यग्ज्ञात्वा एतदेतस्मन्देहादौ वस्तुवुद्धि स्थूलस्वमक्रमेण निरसेत् त्यजेत् ॥ ११ ॥ गुरोर्लब्धा विद्याजविद्याच श्रुतिः। अवोवास्यन्यः प्रवेह्यप्य ॥ अतेवास्युत्तरस्पम् ॥ विद्यासंघः ॥ विद्याच सुरुद्धः । विद्या सुरुद्धः । विद्या तु संधिः । संधौ भवन्निनित्व। तथा च श्रुतिः। आचारः पूर्वरूपम् ॥ अतेवास्युत्तरस्पम् ॥ विद्यासंघिः ॥

॥२१॥

प्रवचनं संघानमिति ॥१२॥ अग्निसाद्द्रयमेवाह । वैशारदीति । विशारदोऽतिनिपुणस्तेन शिष्येण प्राप्ता तेन गुरुणोपदिष्टा वा अतिविशुद्धा बुद्धिर्गुणकार्यक्ष्यां मायां निवर्तयि। यदात्मकमेतदिश्वं जीवस्य संसृतिनिमित्तं यान् गुणांथ दण्ड्या असमित्रिरिधनः । तस्मात्कार्यण कारणेन विद्यया च व्यवधानाभावात्साचात्परमानंदरूपो भवतीति ॥१३॥ एवं तावत्स्वप्रकाशज्ञानस्यरूपो
नित्यएक एवात्मा कर्तृत्वादयश्च धर्मास्तस्य देहोपाधिकास्तद्वचितिरक्तं सर्वमनित्यं मायामयं चातः सर्वतो विरक्तः सन्नात्मज्ञानेन ग्रुच्यत इत्युक्तं विलक्षणेः स्यूलस्वमादित्यादिना तदेव श्रुतिसमन्वयेन निर्णीतेऽप्यर्थे मतांतरिवरोधेन संदेहो माभूदिति तन्मतं निराकर्तुग्रुद्धावयि। अथेति।अथ मन्यसे एपां जीवात्मनां कर्मकर्तृणां सुखदुःखयोभीक्तणां च नानात्विमिति । एवं हि जैमिनीया
मन्यते । अहं प्रत्ययविज्ञेय एवात्मा स च प्रतिशरीरं मिन्नः कर्त्वभोक्तृरूप्थ न तुतत्स्वरूपमूतो निर्विकार एकः परमात्मास्तिति। यथाऽऽदुः। अहं प्रत्ययविज्ञेयो ज्ञातव्यः सर्वदेव हीति । तथा वैराग्यं
च न संभवति । तथाहि भोगस्थानानामनित्यत्वाद्वा वैराग्यं भवेत् । भोगकालस्य वा तदुपायकर्मबोधकागमस्य वा भोक्तुरात्मनो वा न त्वेतदस्तीत्याह । तथा च वदंति । न कदाचिदनीद्वां
इति ॥१४॥ न च सर्वभोग्यानां विच्छेदान्मायामयत्वाद्वा वैराग्यं स्यादित्याह । सर्वभावानां स्वच्यंदनादीनां संस्था स्थितिरौत्पिक्ति प्रवाहरूपेण नित्या । तथा च वदंति । न कदाचिदनीद्वां

प्रवचनं विद्यासिन्धः सुखावहः ॥ १२ ॥ वैशारदी साऽतिविशुद्धबुद्धिनीति मायागुणसंप्रसृताम् ॥ गुणाँश्च संद्ध यदात्ममेतत्स्वयं च शाम्यत्यसमिद्यथाऽग्निः ॥ १३ ॥ अथेपां कर्मकर्णां भोक्णां सुखदुःखयोः ॥ नानात्वमथ नित्यत्वं लोककालागमात्मनाम् ॥ १८ ॥ मन्यसे सर्वभावानां
संस्था ह्यौत्पत्तिकी यथा ॥ तत्तदाकृतिभेदेन जायते भिद्यते च धीः ॥ १५ ॥ एवमप्यङ्ग सर्वेषां देहिनां देहयोगतः ॥ कालावयवतः सन्ति भावा
जन्मादयोऽसकृत् ॥ १६ ॥ अत्रापि कर्मणां कर्तुरस्वातंत्र्यं च लद्यते ॥ भोक्तुश्च दुःखसुखयो को न्वर्थो विवशं भजेत् ॥ १७ ॥ न देहिनां सुखं
किंचिद्रिद्यते विदुषामि ॥ तथा च दुःखं मूढानां वृथाहंकरणं परम् ॥१८॥ यदि प्राप्तिं विद्यातं च जानंति सुखदुःखयो ॥ तेऽप्यद्धा न विदुर्योगं
मृत्युर्न प्रभवेद्यथा ॥ १९ ॥ को न्वर्थः सुखयत्येनं कामो वा मृत्युरंतिके ॥ आद्यातं नीयमानस्य वष्यस्येव न तुष्टिदः ॥ २० ॥ श्रुतं च दृष्टबहुष्टं

जगदिति । अतस्तरकर्ता कश्चिदीखरो नास्तीति भावः । किंच यथा यथावत् । न तु मायामयीत्यर्थः। न चात्मस्त्ररूपभूतं नित्यमेकं ज्ञानमस्तीत्याह । तत्ति । घटपटाद्याकारभेदेन घीर्जायते अतोऽनित्या भिद्यते च । अयं गृहोऽभिष्ठायः । निह नित्यज्ञानरूप आत्माऽपितु ज्ञानपरिणामवान् । न च विकारित्वेनातित्यत्वप्रसंगः । यथाऽऽहुः । विक्रिया ज्ञानरूपाऽस्य न नित्यत्वे विरोत्स्यत इति । अतो मुक्ताविद्रियादिरहितस्य परिणामासंभवाञ्चहत्वेन तत्प्राप्तेरपुरूपार्थत्वात्प्रवृत्ति सेव श्रेयसी न निवृत्तिरिति ॥१५॥ तत्र तायदुक्तमंगीकृत्य वराग्योपपादनाय प्रवृत्तिमार्गस्यानर्थहेतुत्वं प्रपंच-यिति । एवमपीत्यादिना । लोकानां लोकपालानामित्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन । अंग हे उद्ध्य । कालावयवतः संवत्सरादिरूपात् ॥१६॥ अत्रापीति । स्वातंत्र्यपचे दुष्कर्मणो दुःखभोगाय वाऽसंमवादि-त्यर्थः ॥१०॥ नजु ये सम्यक्तर्भ कर्तुं जानंति ते सुखिन एव ये तु न जानन्ति त एव दुःखिन इति चैत्तता । निति । विदुपामपि ववचित्रसुखं न विद्यते तथा मुदानामपि दुःखं न विद्यतेऽतो वयं कर्मक्रशलत्वात्सुखिन इति तेपां केवलं वृथेवाहंकार इत्यर्थः ॥१८॥ अंगीकृत्याप्याह । यदीति । तं योगम्रुपायं न विदुयंथा साक्षान्मृत्युनं प्रभवेत् ॥१९॥ तथापि यावज्ञीवं सुखं मविष्यतीति चेनत्याह । को न्विति । यतोऽन्तिके वर्तमानो मृत्युः। न तृष्टि ददाति । आघार्वं वघस्थानं प्रति नीयमानस्य वष्यस्य स्ववद्यनादि यथा न सुखयेत् ॥१०॥ एवमस्मिन्नोके सुखं नास्ती-

श्रीघरी

अ०१०

112211

त्युक्तं लोकांतरेऽपि वथैवेत्याह । श्रुतमिति । श्रुतं स्वर्गादि तदिष दुष्टम् । स्पर्धा परसुखासहनमस्या परगुणे दोषाविष्करणमत्ययो नाशो व्ययोऽपक्षयस्तर्दुष्टम्। यद्वा। व्ययो नाशः । अत्ययोऽन्य-स्यातिशयः। तं दृष्टा तदप्राप्त्या दुःखमित्यर्थः। किंच बहवोऽन्तराया वैगुण्यादिरूपा विद्ना यस्मिन्कामे सुखे तस्य भावस्तन्त्रं तस्मात्। कृषिर्यथा बहुविद्ना तद्वत् । बहुसुखत्वेन श्रुतमिप निष्फलम् ॥२१॥ विघ्नवैगुण्याद्यभावमंगीकृतस्यापि नाशदुःखं दुष्परिहरमित्याह । अंतरायैरिति पंचिमः । निर्जितं साधितम् ॥२२॥ यज्ञैर्देवता इंद्रादिरूपा इष्ट्रा ॥ २३ ॥ स्वपुण्यैरुपचिते सर्वभोगसंपन्ने देवीनां मध्ये विहरन् गंधर्वेरुपगीयते ॥२४॥ कामगेनेच्छया गच्छता विमानेन । किंकणीजालमालिना जुद्रघंटिकासमूहशोभिना । सह स्त्रीभिः सुगक्रीडेपु नंदनादिषु क्रीडन्नात्मपातं न वेद ॥२५॥ कालेन चालितः पातितः ॥ २६ ॥ प्रवृत्तिविधा । विध्यनुसारेण काम्ये कर्मणि वा तल्लंघनेनाधर्मे वा तत्र काम्यप्रवृत्तेर्गतिरुक्ताऽधर्मप्रवृत्तेर्गतिरुक्ताऽधर्मप्रवृत्तेर्गतिरुक्ताऽधर्मप्रवृत्तेर्गतिरुक्ताऽधर्मप्रवृत्तेर्गतिरुक्ताऽधर्मप्रवृत्तेर्गतिरुक्ताऽधर्मप्रवृत्तेर्गतिरुक्ताऽधर्मप्रवृत्तेर्गतिरुक्ताऽधर्मप्रवृत्तेर्गतिरुक्ताऽधर्मप्रवृत्तेर्गतिरुक्ताऽधर्मप्रवृत्तेर्गतिरुक्ताऽधर्मप्रवृत्तेर्गतिरुक्ताऽधर्मप्रवृत्तेर्गतिरुक्ताऽधर्मप्रवृत्तेर्गतिरुक्ताऽधर्मप्रवृत्तेर्गतिरुक्ताऽधर्मप्रवृत्तेर्गतिरुक्ताऽधर्मप्रवृत्तेर्गतिरुक्ताऽधर्मप्रवृत्तेर्गतिरुक्ताऽधर्मप्रवृत्तेर्गतिरुक्ताऽधर्मप्रवृत्तेर्गतिरुक्ताऽधर्मप्रवृत्तेर्गतिरुक्ताऽधर्मप्रवृत्तेर्गतिरुक्ताऽधर्मप्रवृत्तेर्गतिरुक्ताऽधर्मप्रवृत्तेर्गतिरुक्ताऽधर्मप्रवृत्तेर्गतिरुक्ताऽधर्मप्रवृत्तेर्गतिरुक्ताऽधर्मप्रवृत्तेर्गतिरुक्ताऽधर्मप्रवृत्तेर्गतिरुक्ताः। अजितेन्द्रियस्वात्कामात्माञ्तः कृपणोऽतो छुन्धो भोगत्ष्णाकुलोऽतः स्त्रैणः स्त्रीलंपटस्तद्र्थं भूतविहिंसकः ॥२७॥ किंच दुष्टजनप्रलोभितो घनाद्यर्थं पशुनविधिना इत्वा तमः स्थावरतां याति ॥२८॥ स्पर्धासुयात्ययव्ययैः ॥ बह्वन्तरायकामत्वात्कृषिवचापि निष्फल्लम् ॥२१॥ अंतरायैरविहतो यदि धर्मः स्वनुष्ठितः ॥ तेनापि निर्जितं स्थानं यथा गच्छति तच्छणु ॥ २२ ॥ इष्ट्रेह देवता यज्ञैः स्वर्लोकं याति याज्ञिकः ॥ भुंजीत देववत्तत्र भौगान्दिव्यान्निजार्जितान् ॥ २३ ॥ स्वपुण्योपचिते शुभ्रे विमान उपगीयते ॥ गंधर्वे विंहरनमध्ये देवीनां हृद्यवेषपृक् ॥ २४ ॥ स्त्रीभिः कामगयानेन किंकिणीजालमालिना ॥ कीडन्न वेदात्मपातं सुरा-क्रीडेषु निर्वृतः ॥ २५ ॥ तावत्प्रमोदते स्वर्गे यावत्पुण्यं समाप्यते ॥ श्लीणपुण्यः पतत्यर्वागनिच्छन्कालचालितः ॥ २६ ॥ यद्यधर्मरतः संगादसतां वाऽजितेंद्रियः ॥ कामात्मा कृपणो लुब्धः स्त्रेणो भूतविहिंसकः ॥२७॥ पश्नविधिनाऽऽलभ्य प्रेतभूतगणान्यजन् ॥ नरकानवशो जंतुर्गत्वा यात्युल्वणं तमः ॥ २८ ॥ कर्माणि दुःखोदर्काणि कुर्वन्देहेन तैः पुनः ॥ देहमाभजते तत्र किं सुखं मर्त्यधर्मिणः ॥२९॥ लोकानां लोकपालानां मद्भयं कल्प-जीविनाम् ॥ ब्रह्मणोऽपि भयं मत्तो द्विपरार्धपरायुषः ॥३०॥ गुणाः सृजंति कर्माणि गुणोऽनुसृजते गुणान् ॥ जीवस्तु गुणसंयुक्तो भुंक्ते कर्मफला-न्यसौ ॥ ३१ ॥ यावत्स्याद्गुणवैषम्यं तावन्नानात्वमात्मनः ॥ नानात्वमात्मनो यावत्पारतंत्र्यं तदैव हि ॥ ३२ ॥ यावदस्यास्वतंत्रत्वं तावदीश्वरतो एवं कर्मसु प्रवृत्तस्य न सुखं न च दुःखनिवृत्तिरित्युपसंहरति। कर्माणीति ॥ २९ ॥ तथापि लोकानां नित्यत्वादमर्त्यधर्मत्वाच लोकपालानां सुखमस्तीति चेतत्राह । लोकानामिति । दौ पराघौँ परमायुर्यस्य तस्य ब्रह्मणोऽपि। तथा च श्रुतिः। भीपास्माद्वातः पवते। भीपोदेति सर्यः ॥ भीपास्मादिनिश्चेंद्रश्च ॥ मृत्युर्धावति पंचम इति। अतः प्रवृत्तिमागस्यैतमनथहेतुत्वादिरक्त्या ततो निष्टतिरैव युक्तित तात्पर्यार्थः ॥३०॥ एतेनैव स्वयमीश्वरत्वाविष्कारेणेश्वराभावांगीकारः परित्यक्तः। अन्यद्पि प्रौद्धा पूर्वमंगीकृतं निराकरोति चतुर्भिः। तत्र यदुक्तं कर्तृभोक्क्ष्प एवात्मेति तिन्नराकरोति । गुणा इति । गुणा इंद्रियाणि कर्माणि सुजंति न त्वात्मा । आत्मैवें द्रियाणि प्रवर्तयन्कर्माणि करोतीति चेन्नेत्याह । गुण इति । गुणः सत्त्वादिर्गुणानिद्रियाण्यनुसुजते प्रवर्तयित न त्वात्मा । अत आत्मनः कर्तृत्वं तावन्नास्ति भोक्तृत्वमप्यौपाधिकमित्याह । जीवस्त्विति । गुणसंयुक्त इंद्रियादिसंयुक्तः । क्वत इत्यत आह । असौ तेष्वहंकारवानित्यर्थः ॥३१॥ यच्चोक्तमात्मनो नानात्वं तद्प्यौ-पाधिकमिन्याह । यावत्स्यादिति । गुणानां वैषम्यमहंकारादिकार्यरूपम् । नन्वात्मन एकत्वे कथं पारतंत्र्यम्रुक्तं कथं वा लोकपालादीनामपि मद्भयमित्युक्तं तत्राह । नानात्विमिति ॥३२॥ यच गूढ-

Miss.

\$100

मा• ए

गरशा

मिम्रेतं प्रवृत्तिरेव श्रेयसीति तत्राह । य एतदिति । एतद्गुणवेषम्यं तत्कृतं भोगं कर्म चेत्यर्थः । उपासीरन्सेवेरन्। ते तोकादीनामनित्यत्वाच्छुचार्षिताः प्रोताः संतो मुद्यन्ति ॥३३॥ न केवलमित्त्यतामात्रं किंतु मायामयत्वमपीत्याह । काल इति । स्वभावो देवत्वादिपरिणामहेतः । धर्मस्तद्भागकारणम् । गुणव्यितकरे मायाश्चोमे सित मामेव प्राहुने तु मद्वचितिरक्ताः संति ॥३४॥ ततो निवृत्तिरेव मुक्तिहेतुत्वाच्छ्यसीति सिद्धम् । एवं तावदेक एवात्मा तस्य च गुणकार्यदेहसंबंधकृतः संसार आत्मज्ञानाच मुक्तिरित्युक्तम् । विलक्षणः म्यून्यम्वादित्यादिना तदेव च मतांतरित्रासेन एढं स्वाय्ययिषामित्यादिना । तत्र पृच्छति । गुणेष्वित । अयमर्थः । गुणेष्वसत्स मुक्तिः सत्स्वेव वा आद्ये ज्ञानसाधनाभावात्र मुक्तिः । दितीये च गुणेषु वर्तमानोऽपि तत्कार्यदेहजेषु कर्मसु सुखादिषु च कथं न बध्येत । तयापि तैराकाशवदनाष्ट्रतत्वात्रं बध्यत इति चेति वेद्योतित्याह । अनपावृतः कथं बध्यत इति ॥३५॥ यदि तु सत्स्वेव तद्वंकारेण बध्यते तिन्ववृत्त्वा च मुच्यत इति मतं तिहं तत्कथं ज्ञातव्यमिति पृच्छति । यद्यो मुक्तो वा कथं वर्तेतत्यादि । कि भ्रंजीत कथं भ्रंजीतेत्यर्थः ॥३६॥ एतत् एतद्विषयं प्रक्षम् । किंच एक एवात्माऽनादिगुणसंबंधास्तित्यद्यः । मुक्तेर्जन्यत्वेऽनित्यत्वप्रसंगान्नित्यमुक्त इत्यप्यंगीकार्यं स्यात् । तत्र मे भ्रमो भवतीत्याह । नित्यवद्ध इति ॥३६॥ इति श्रीमद्भागवते एकादशस्त्रं टीकायां दशमोऽध्यायः ॥१०॥ एकादशे तु

भयम् ॥ य एतत्समुपासीरंस्ते मुहांति शुचाऽपिताः ॥ ३३ ॥ काल आत्मागमो लोकः स्वभावो धर्म एव च ॥ इति मां वहुधा प्राहुर्गुणव्यतिकरे सित् ॥ ३४ ॥ उद्भव उवाच ॥ गुणेषु वर्तमानोऽपि देहजेष्वनपावृतः ॥ गुणेर्न वध्यते देही बध्यते वा कथं विभो ॥३५॥ कथं वर्ततं विहरेत्केर्ग ज्ञायेत लक्षणैः ॥ किं भुंजीतोत विस्जेब्बयीतासीत याति वा ॥ ३६ ॥ एतदच्युत मे बृहि प्रश्नं प्रश्नविदांवर ॥ नित्यमुक्तो नित्यबद्ध एक एवेति मे भ्रमः ॥ ३७ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कंधे भगवदुद्धवसंवादे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः ॥ गुणस्य मायामूलत्वात्र मे मोत्तो न वंधनम् ॥ १॥ शोकमोहौ सुखं दुःखं देहोत्पत्तिश्च मायया ॥ स्वप्नो यथाऽऽत्मनः ख्यातिः संसृतिर्ने तु वास्तवी ॥ २ ॥ विद्याविद्ये मम तन् विद्धवृद्धव शारीरिणाम् ॥ मोक्षवंधकरी आद्ये मायया मे विनिर्मिते ॥ ३ ॥ एकस्यैव

वद्धानां मुक्तानां चाथ लक्षणम् ॥ साध्नां च तथा अक्तेर्लक्षणं इिर्णिरितम् ॥१॥ नित्यमुक्तो नित्यवद्ध एक एवेति मे अम इति यदुक्तं विर्तेषः प्रतीतितो वा। नादः। वंघमोद्धयोविस्त-वत्वामावादित्याह । बुद्धो मुक्त इति द्वाभ्याम् । आत्मा बद्धो मुक्तश्च मे गुणतो मदधीनसन्वादिगुणोपाधितो न तु वस्तुतः । नन्वौपाधिकत्वेऽपि तंदुलपाकादिवद्वास्तवत्वं कि न स्याचत्राह । गुणस्य मायाम्लत्वाद्वंधनं नास्ति । अतएव मोक्षश्च नास्ति । ननु कथं सर्वशास्त्रविस्द्धमुन्यते तत्राह । इति मे व्याख्येति । एवं मत्कृतो निर्णयः । अलमितकुतकेरित्यर्थः । अथववमन्वयः । आत्मा बद्धो मुक्त इति या व्याख्या उक्तिः सा मे गुणतो मद्गुणपारतंत्र्यात् । अत हेतुत्वेन गुणनियन्तिरि स्वस्मिस्तद्वचितिरेकमाह । अतएव न मे वंघनं मोक्षो वेति । अन्यत्समानम् ॥ १ ॥ एवं कारणभृतगुणानां मायामयत्वाचत्कार्यसंस्तृतिर्मायेति प्रपंचयित । शोकमोहाधिति । यथा स्वप्ने आत्मनो बुद्धरेव ख्यातिर्विवर्वस्तद्व ॥ २ ॥ अतो वस्तुविरोधस्तावन्नास्ति प्रतीतिस्त्रीपाधिकी घटत इत्याह । विद्याऽविद्ये इति । तन्येते मोक्षवंधावाभ्यामिति तन् शक्ती । कृतः । से मायया विनिर्मिते सायावृत्तिस्य सक्षत्रात्ये । तथा च स्कंदपुराणे । वंघको भवपाशेन सवपाशाव त्वादित्वनित्यस्ते न स्याताम् । न आद्ये अनादी । अतो यावद्विद्यां प्रवर्तयाणि तावद्वंधो यदा विद्यां तदामि तदा मोक्षः स्कुरतीत्यर्धः । तथा च स्कंदपुराणे । वंघको भवपाशेन सवपाशाव

श्रीघरी

अ०११

॥२२॥

मोचकः ॥ कैवल्यदः परं ब्रह्म विष्णुरेव सनातन इति ॥३॥ तत्र शरीरिणामिति बहुवचननिर्देशाद्विषयभेदेनाविरोघ उक्त इति आंति व्यावर्तयन्वंमोक्षव्यवस्थाप्रपादयति । एकस्यवेति । तिर्हि किमात्माऽभेदात्तवापि वंघो न हीत्याह । अस्य जीवस्यवेति । नन्वातमा भेदे जीवो नामकोऽन्योऽस्ति पृथक् । कथं च वंघमोक्षसुखदुःखादिव्यवस्था तत्राह । ममांशस्येति । अयं भावः । यथैकस्यापि चंद्रादेर्जलाद्युपाधिना विव्यतिविव्रक्षणे भेदो यथा तत्र जलकृताः कंपादयः प्रतिविव्यत्येव । तथा च प्रतिविव्यानामप्युपाधिभेदेन भेदादेकस्मिन्नुदक्कं भे भग्ने तद्गतप्रतिविव्यत्येव विव्यत्यापि चंद्रादेर्जलाद्युपाधिना विव्यत्व । यथा तत्र जलकृताः कंपादयः प्रतिविव्यत्येव । तथा च प्रतिविव्यानामप्युपाधिभेदेन भेदादेकस्मिन्नुदक्कं भे भग्ने तद्गतप्रतिविव्यत्येव विव्यत्याप्तिस्य तथाऽविद्यायां प्रतिविव्यत्य मदंशस्य जीवस्य वत्रकृतो वंधस्तस्य चोपाधितो भेदान्नाव्यवस्थेति । तथा चाहुः । यथैकस्मिन्यदक्षिण्यत्रभ्रत्यो । न सर्वे संप्रयुज्यते तथा जीवाः सुखादिभिरिति । एतचातिरहस्यं स्वबुद्धचा निश्चतव्यमिति संबोधयति । हे महामते । इत्ररो मोक्षः॥४॥ तदेवं व्यवस्थामुपपाद्य कथं वर्ते तत्यादिवैलक्षण्यप्रश्नस्योत्तरमाह । अयेति। तच्य वैलक्षण्यं द्विव्यत् । जीवेश्वरयोरेकं जीवानां चैकम् । तत्र जीवेश्वरयोवेलक्षण्यमाह । विरुद्धधिमणोरिति सार्धद्वयेन । शोकानंदधम्वतोरेकस्मिन्धिणि शरीरे नियम्य नियंत्रवेन स्थितयोः ॥५॥ सुपर्णे वृक्षात्पचिणाविव देहात्पृथ्यम्भतौ । सदशौ चिद्रपत्वात् । सखायौ अवियोगादैकमत्याच । यद्वविदिति स्रतेथ । तिस्मनकृतं नीढं निकेतनं हृदयस्यं याम्यां तौ तयोर्मच्ये एको जीवः पिप्पलानं पिप्पलोऽश्वरयो

ममांशस्य जीवस्यैव महामते ॥ बंधोऽस्याविद्ययाऽनादिविद्यया च तथेतरः ॥ ४ ॥ अथ बद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यं वदामि ते ॥ विरुद्धधर्मिणोस्तात स्थितयोरेकधर्मिणि ॥५॥ सुपर्णावेतौ सहशौ सखायौ यहच्छयेतौ कृतनीडौ च वृत्ते ॥ एकस्तयोः खादित पिपलान्नमन्यो निरन्नोऽपि वलेन भूयान् ॥ ६ ॥ आत्मानमन्यं स च वेद विद्वानपिपलादो न तु पिप्पलादः ॥ यो विद्यया युक्त तु नित्यबद्धो विद्यामयो यः स तु नित्यमुक्तः ॥ ७ ॥ देहस्थोऽपि न देहस्थो विद्वानस्वप्राद्यथोत्थितः ॥ अदेहस्थोऽपि देहस्थः कुमितः स्वप्रहण्यथा ॥ ८ ॥ इन्द्रियौरिंद्रियार्थेषु गुणैरपि गुणेषु च ॥ गृह्यमाणेष्वहं कुर्यान्न विद्वान्यस्त्वविक्रियः ॥ ९ ॥ दैवाधीने शरीरेऽस्मिन् गुणभाव्येन कर्मणा ॥ वर्तमानोऽबुधस्तत्र कर्ताऽस्मीति निबध्यते ॥ १० ॥

देहस्तिसमहित्यां कर्मफलिमत्यर्थः । खादित मक्षयित । अन्य ईश्वरो निरन्नोऽभोक्ताऽपि निजानंदत्त्रो बलेन ज्ञानादिशक्त्या भ्यानिष्ठकः । श्रुतिश्व । द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपस्त्रजाते ॥ तयोरन्यः पिष्पलं स्वाद्वत्यनश्रान्यो अभिचाकशीतीति ॥६॥ बलाधिक्यमेवाह । आत्मानिमिति । अतो योऽविद्यया युग्युक्तः सतु नित्यबद्धोऽनादिबद्धः । यस्तु विद्याप्रधानः स तु नित्यक्षकः । मायाया अनावरकत्वादाश्रयाच्यामोहकत्वाच ॥७॥ इदानीं बद्धमुक्तजीवानामेव मिथो वैलक्षण्यमाह । देहस्थोऽपिति दशिमः। विद्वान्युक्तः संस्कारवशेन देहस्थोऽपि देहस्थोऽपि देहस्थो न भवित । तथा स्वमादु विद्याप्त स्मादे हिथतो । विद्वान्य त्वान्य न भवित । तद्वातसुखदुःखाद्यभावात् । तद्वत् तथा च वस्तुतोऽदेहस्थोऽपि कुमितिद्वान्देहस्थस्त्रज्ञामेचसुखदुःखमाक् । यथा स्वमदे हगत हित ॥८॥ अत्र हेतुत्वेन वैलक्षण्यांतरमाह द्वान्याम् । इद्वियौरिद्रियार्थेषु गृद्धमाणेष्विप यस्तु विद्वान्स नाहं कुर्यामहं गृद्धामीति मिति न कुर्योदित्यर्थः । कुतः । गुणैगुणेषु गृद्धमाणेषु । अत्र विद्वान्य न सक्षत हित ॥९॥ अवुधस्तु पूर्वकर्माधीनेऽस्मिन् शरीरे वर्तमानो गुणैदिद्वियौरियोन कर्मणा तत्र देहादौ निवष्यते । कुतः कर्वाऽस्मीत्यहंकारेण । तदुक्तं तत्रेव । प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माण तत्र देहादौ निवष्यते । कुतः कर्वाऽस्मीत्यहंकारेण । तदुक्तं तत्रेव । प्रकृतः क्रियमाणानि गुणैः कर्माण विद्याः ॥ अहंकारविमुदात्मा कर्ताऽहमिति मन्यते हित । प्रतै-

1.2311 5

स्त्रिभिः स्रोकैः कथं वर्तेतेत्यस्य प्रश्नस्य सुखदुःखशून्यो निरभिमानश्च देहे वर्तत इत्युत्तरमुक्तं भवति।।१०।। वैलक्षण्यांतरं वदन्कि मुङ्जीतेत्यादिप्रश्लोत्तरमाह । एवमिति त्रिभिः । अन्यगतमेव कर्म मां बब्नावीत्थेवं विरक्तो विद्वान् । तथा अविद्वानिव शयनासनादिपु न बध्यते। कुतः। तत्र तत्र विषयेषु गुणानिद्रियाण्यापाद्यम् भोजयंस्वत्साक्षित्वेन वर्तमानो न तु स्वयमदन्। एतदेव कुतस्त-त्राह । प्रकृतिस्थोऽपीति सार्धेन । यथा खं सर्वत्र स्थितमपि न सजते । यथा सविता जले प्रतिविधितोऽपि यथाऽनिरु: सर्वत्र सश्चरत्रपि तहत् ॥११॥१२॥ असंगेन वैराग्येण शितया तीच्णया छिनाः संशया असंभावनादयो यस्य सः । नानात्वादेहादिप्रपञ्चात् ।।१३।। कथं विहरेदित्यस्योत्तरत्वेन वैलक्षण्यांतरमाह । यस्य स्युरिति । तदुगुणैदेंहगुणैः । संकल्पशून्याभिः प्राणादिवृत्तिभिविहर-म्युक्त इत्यर्थः ॥१४॥ एवं तावद्वद्वयुक्तयोः स्वसंवेद्यमेव वैलक्षण्ययुक्तमिदानीं केर्वा ज्ञायेत। लक्षणैरित्यस्योत्तरतया परैरपि सुज्ञेयं वैलक्षण्यमाह । यस्यात्मेति त्रिभिः । हिस्चैर्द्जनैरन्येवी प्राणिभिर्य-स्यात्मा देहः पीड्यते । यदच्छया येन केनापि क्वचित्किचिदच्यते वा स बुधश्रेत्तत्र न व्यतिकियते । नातिविकियत इत्यर्थः। तदुक्तं याज्ञवन्क्येन । यः कंटकैवितुद्ति चंद्नैर्यश्र लिंपति ॥ अक्र-एवं विरक्तः शयन आसनाटनमञ्जने ॥ दर्शनस्पर्शनघाणभोजनश्रवणादिषु ॥ ११ ॥ न तथा वध्यते विद्यांस्तत्र तत्राद्यन् गुणान् ॥ प्रकृतिस्थो-<u>ऽप्यसंसक्तो यथा खं सविता ५ निलः ॥ १२ ॥ वैशारदोक्षया ५ सङ्गशितया छिन्नसंशयः ॥ प्रतिबुद्ध इव स्वप्रान्नात्वादि निवर्तते ॥ १३ ॥ यस्य</u> स्युर्वीतसंकल्पाः प्राणेन्द्रियमनोधियाम् ॥ वृत्तयः स विनिर्मुक्तो देहस्थोऽपि हि तदुगुणैः ॥ १४ ॥ यस्यात्मा हिंस्यते हिंस्रैयेंन किंचिद्यहच्छया ॥ अर्च्यते वा कचित्तत्र न व्यतिक्रियते बुधः ॥ १५ ॥ न स्तुवीत न निंदेत कुर्वतः साध्वसाधु वा ॥ वदतो गुणदोषाभ्यां विजितः समदङ्मुनिः ॥ १६ ॥ न कुर्यान्न वदेतिंकचित्र ध्यायेत्साध्वसाधु वा ॥ आत्माराभोऽनया वृत्त्या विचरेज्जडवन्मुनिः ॥१७॥ शब्दब्रह्मणि निष्णातो न निष्णाया-त्परे यदि ॥ श्रमस्तस्य श्रमफलो ह्यथेनुमिव रच्चतः ॥ १८ ॥ गां दुग्धदोहामसतीं च भार्यां देहं पराधीनमसत्प्रजां च ॥ वित्तं त्वतीर्थीकृतमङ्ग वाचं हीनं मया रचति दुःखदुःखी ॥ १९ ॥ यस्यां न मे पावनमङ्ग कर्म स्थित्युद्भवपाणिनरोधमस्य ॥ टीलावतारेप्सितजन्म वा स्याद्धन्यां गिरं तां विभृयात्र धीरः ॥ २० ॥ एवं जिज्ञासया अविद्या नानात्वभ्रममात्मनि ॥ उपारमेत विरजं मनो मय्यर्प सर्वगे ॥ २१ ॥ यद्यनीशो धारियतुं मनो द्धोऽपरितृष्टश्च समस्तस्य च तस्य चेति ॥१५॥ किंच । साध्वसाधु वा कुर्वतो वा जनाच स्तुवीत न च निदेत । यो लौकिकव्यवहारे विमुखः समुक्त इत्यर्थः ॥१६॥ अपिच न कुर्यादिनि । यो दैहिकेऽपि कर्मण्युदासीनः स मुक्तः । इतरो वद्ध इत्यर्थः । एतान्येव सर्वाणि मुमुक्षोः साधनानि ज्ञातव्यानि ॥१०॥ यस्तु केवलं शव्दत्रह्मण्यभिज्ञः पाँडित्यमात्रश्लाधी न तृक्तेः साधनैस्तदर्थ-निष्ठो भवेतं निर्दात । शब्दब्रक्काणि निष्णातोऽर्थतः पारङ्गतोऽपि परे ब्रह्मणि न निष्णायाद्ध्यानाद्यभियोगं कुर्यात्तस्य शास्त्रथमः अमैकफलो न तु पुरुपार्थपर्यवासयी । अधेनुं चिरप्रस्ताम् ॥१८॥ एतदेवान्यार्थनिदर्शनैः प्रपश्चयति । गामिति । दु हात इति दोहः पयः । दुग्धो दोहो नो चरत्र दोह्योऽहित यस्यास्तामर्थशून्याम् । असर्ती भार्यां कामशून्याम् । देहं पराधीनं प्रतिक्षणं दुःखहेतुम् । अस-त्प्रजां दृष्टादृष्टसाधनशुन्यं पुत्रम् । अतीर्थीकृतमागते पात्रेऽद्त्तं वित्तं दुष्कीतिंदुरितापादकम् । अङ्ग हे उद्भव । दुःखानंतरं दुःखमेव यस्य स रक्षति ॥१९॥ मया हीनां वाचिमत्युक्तं विवृणोति । यस्यां वाचि मे जगतः शोधकं चरित्रं न स्यात् । किंच तत् । अस्य विश्वस्य स्थित्यादिरूपम् । तद्धेतुरित्यर्थः । लीलावतारेष्वीष्सितं जगतः प्रेमास्पदं श्रीरामकृष्णादिजन्म वा न स्यात् । तां निष्फलां

श्रीघरी

अ०११

2 ।।२३॥

गिरं घीरो धीमाश्व घारयेत् ॥२०॥ उक्तं ज्ञानमार्गेष्ठपसंहरति । एवं निश्चित्य विचारेणात्मिनि नानास्वश्रमं देहाद्यध्यासं निरस्य निर्मलं मनो मिय सर्वने परिपूर्णे समर्प्य उपारमेत । न शास्त्रपांदित्यमा-त्रेणेत्यर्थः ॥२१॥ यद्यनीशोऽशक्तस्त् ह्यस्ति।भदं मद्भवस्यैव कृतार्थो भविष्यसीत्याह। मयीति॥२२॥ मदर्पणेन कर्मणा विशुद्धसन्त्रस्यांतरंगां भक्तिमाह। श्रद्धालुरिति द्वाभ्याम्। अभिनयन्स्त्रयमनुकुर्वन् ॥२३॥ आचरन्सेवमानः ॥२४॥ तत्रथानेन प्रकारेण मयि सत्संगेन लब्धया स भक्तो माग्रुपासिता ध्याता भवति स च ध्यानशीलः सद्भिर्दशितं वै निश्चितं सुखेनैव मे पदं स्वरूपं प्रामोति॥२५॥ सत्सङ्गल-ब्धया भक्त्येत्युक्तं तत्र सतां भक्तेश्व विशेषं पृन्छति । साध्वः स्वस्वमितकिन्पताः संति बहवस्तव तु की दशः संमतः भक्तिरपि बहुविधा लोके की दशी पुनस्त्वय्युपयुज्येत । सद्भिश्व नारदादिभि-राष्ट्रता ॥२६॥ एतच कथ्यताम् । इदं चातिगुद्यं त्वयैव वक्तव्यमित्यैश्चर्यमाविष्करोति । हे पुरुपाध्यचेत्यादिना । ब्रह्मादिनियंतः ॥२७॥ अत्र हेतुः । त्विमिति । व्योमवदसङ्गः । यतः प्रकृतेः परः । स्वेपां मक्तानामिच्छयोपात्तं पृथक्परिमितं वपुर्येन सः ॥२८॥ तत्र त्रिंशल्लक्षणैः साधु निरूपयति । कृपाछरिति पञ्चभिः । कृपाछः परदुःखासिहण्णः। सर्वदेहिनां केषांचिद्यकृतद्रोहः । तितित्तुः क्षमा-ब्रह्मणि निश्चलम् ॥ मिय सर्वाणि कर्माणि निरपेत्तः समाचर ॥ २२ ॥ श्रद्धालुमें कथाः शृण्वन्सुभद्रा लोकपावनीः ॥ गायन्ननुस्मरन्कर्म जन्म चाभिनयन्मुहुः ॥ २३ ॥ मदर्थे धर्मकामार्थानाचरन्मदपाश्रयः ॥ लभते निश्चलां भक्तिं मय्युद्धव सनातने ॥ २४ ॥ सत्सङ्गलब्धया भक्त्या मिय मां स उपासिता ॥ स वै मे दर्शितं सद्भिरञ्जसा बिंदते पदम् ॥ २५ ॥ उद्भव उवाच ॥ साधुस्तवोत्तमश्लोक मतः कीदृग्विधः प्रभो ॥ भक्तिस्तवय्युप-युज्येत कीदृशी सिद्धरादृता ॥२६॥ एतन्मे पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यच जगत्यभो ॥ प्रणतायानुरक्ताय प्रपन्नाय च कथ्यताम् ॥ २७ ॥ त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुषः प्रकृते परः ॥ अवतीर्णोऽसि भगवन्स्वेच्छोपात्तपृथग्वपुः ॥ २८ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ कृपालुरकृतद्रोहस्तितित्तुः सर्वदेहिनाम् ॥ सत्य-सारोऽनवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः ॥२९॥ कामैरहतधीर्दांतो मृदुः शुचिरिकंचनः ॥ अनीहो मित्रभुक् शांतः स्थिरो मच्छरणो मुनिः ॥ ३० ॥ अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमान् जितषङ्गुणः ॥ अमानी मानदः कल्पो मैत्रः कारुणिकः कविः ॥ ३१ ॥ आज्ञायैवं गुणान्दोषान्मयादिष्टानिष स्वकान् ॥ धर्मान्संत्यज्य यः सर्वान्मां भजेत स सत्तमः ॥३२॥ ज्ञात्वाऽज्ञात्वाऽथ येवै मां यावान्यश्रास्मि यादृशः॥ भजंत्यनन्यभावेन ते मे भक्त-

वान् । सत्यं सारः स्थिरं वलं वा यस्य सः । अनवद्यात्माऽस्यादिरहितः । सुखदुःखयोः समो हर्षविषादरहितः । यथाशक्ति सर्वेषाप्रपकारकः ॥२९॥ कामैर्विषयैरज्ञभितिचितः । दांतः संयतबासंद्रियः । सृदुरकिठनिचितः । श्रुचिः सदाचारः । अर्किचनोऽपरिग्रहः । अनीहो दृष्टकियाशुन्यः । मितशुक् लघ्वाहारः । शांतो नियतांतःकरणः । स्थिरः स्वधमें। मच्छरणो मदैकाश्रयः। सृनिर्मननशीलः ॥२०॥ अत्रमत्तः सावधानः । गभीरात्मा निर्वेकारः । धृतिमान्विषद्यप्रकृषणः जितपद्युणः ज्ञुतिपपासे शोकमोहौ जरामृत्यू पहूर्मयः एते जिता येन सः। अमानी न मानाकांद्यी।
अन्येभ्यो मानदः। कन्पः परषोधने दक्षः मैत्रोऽवश्रकः कारुणिकः करुणयेव प्रवर्तमानो न दृष्टलोभेन । किनः सम्यन्द्यानी ॥ ३१ ॥ किच । मया वेदरूपेणादिष्टानिष स्वधर्मानसंत्यच्य यो मां
मजेत सोऽप्येनं पूर्वोक्तवत्सत्तमः । किमज्ञानान्नास्त्वयाद्वा न धर्माचरणे सन्वशुद्धचादीन् गुणान्विषद्वे नरकपातादीन्दोषात्राज्ञाय ज्ञात्वाऽपि मद्धचानविचेषकत्वया मद्भक्त्यैव सर्व भविष्यतीति
इद्विभयेनैव धर्मान्संत्यच्य । यद्वा। भक्तिदार्ह्यने निवृत्ताधिकारतया संत्यच्य । अथवा । विद्वेकादश्युपवासकृष्णेकादश्यनुपवासा निवेद्य श्राद्वादयो ये भक्तिविरुद्धा धर्मास्तानसंत्यच्येत्यर्थः ॥३२॥

किंच यावान्देशकालापरिच्छित्रः। यथ सर्वात्मा। याद्दशः सचिदानंदादिरूपः। तं मां ज्ञात्वा अज्ञात्वाऽपि। यद्दा। विशेषतः पुनः पुनर्ज्ञात्वा एकांतभावेन ये भजेतीति ॥३३॥ साधुलश्चणमुक्तं भक्तेल्क्षणमाह । मिल्लिगेत्यष्टिभिः। लिंगानि प्रतिमादीनि ॥३४॥ सर्वलामोपहरणं सर्वस्य लब्धस्य समर्पणम् ॥३५॥ पर्वाणि जन्माष्टम्यादीनि तद्तुमोदनम् ॥ ३६ ॥ बिलिविधानं पुष्पोपहारादिसमर्पणम् । सर्ववापिकपर्वसु चातुर्मास्यैकादश्यादिषु विशेषतः ॥ ३७ ॥ उद्यानादिकरणे सामर्थ्ये सति स्त्रतः। असति चान्येः संभूयोद्यमः । उद्यानं पुष्पप्रधानम् । उपत्रनं फलप्रधानं
वनम् । आक्रीडं क्रीडास्थानम् ॥३८॥ संमार्ज्ञनं रजसोपाकरणम् । उपलेपो गोमयादिभिरालेपनम् । सेकस्तैरेव प्रोक्षणम् । मंडलत्र्वनं सर्वताभद्रादिकरणम् । मद्यं मम ॥ ३९ ॥ कृतस्य धर्मस्यापरिकीर्त्तनम् । स्वयमन्येन वा निवेदितं न स्वीकुर्यात् । एतद्ध साधारणं स्थावरविषयं रागप्राप्तविषयं वा । भक्त्या तु ग्राह्यमेव । पद्भिमांसापत्रासेस्तु यत्कलं परिकीर्तितम् ॥ विष्णोने वेद्य-

सिक्थेन पुण्यं तद्भुञ्जतां कलौ ॥ हृदि रूपं मुखे नाम नैवेद्यमुदरे हरेः॥ पादोदकं च निर्माल्यं यस्तके यस्य सोऽच्युत इत्यादिवचनेश्यः। यद्वा । अन्यस्मै निवेदितं मे नोपयुंज्यात । महां न निवेदये-दित्यर्थः । विष्णानिवेदितान्नेन यष्टव्यं देवतांतरम् ॥ पित्रश्यश्चेव तद्देयं तदानंत्याय कल्पते ॥ पित्रश्चेपं तुथो दद्याद्वर्ये परमात्मने ॥ रेतोघाः पितरस्तस्य भवंति वलेशमाणिन इत्यादिवचनेश्यः ॥ ४०॥४१॥ इदानीमेकादशपूजाधिष्ठानान्याह । सूर्य इति । हे भद्र ॥४२॥ अधिष्ठानभेदेन पूजासाधान्याह । सूर्य इति त्रिभिः । त्रय्या विद्यया सूक्तेरुपस्थानादिना । अङ्ग हे उद्भव ! यव-सादिना तृणादिना ॥४२॥ वंधुसत्कृत्या वंधुवत्संमानेन । हृदि खे हृदयाकाशे । मुख्यधिया प्राणदृष्ट्या । तोथे तायादिभिद्रव्यस्तपणादिना ॥४४॥ स्थांडल भृति । मंत्रहृद्यः रहस्यमंत्रन्यासः ४५॥ सर्वाधिष्ठानेषु घ्येयमाह । धिष्णयेष्विति । इत्यतेन मंत्रप्रकारेण एषु धिष्णयुषु ॥ ४६ ॥ उक्ताया अक्तेः फलमाह । इष्टापूर्ते निति । सद्भक्ति ददां भक्ति । अस्या भक्तेरतगङ्गताधननाह ।

श्रीघरी

31088

॥२४

इत्थं मत्स्मृतिः साधुसेवया भवति। यदा। स्मृतिर्ज्ञानम् । तत्रश्च दृढभक्तिमतः पुंसः साधुसेवया मज्ज्ञानं भवतीत्यर्थः ॥४७॥ ज्ञानभक्तिमार्गाचुक्तौ । तत्र ज्ञानमार्गादिपि भक्तिमार्गः श्रेष्ठ इत्याह । प्रायेणेति । सत्संगेन यो भक्तियोगस्तेन विनोपायः संसारतरणे न विद्यते । सत्संगेनेत्यत्र हेतुमाह । हि यस्मात्सतामहं प्रायणं प्रकृष्टमयनमाश्रयः । अतः सत्संगो मय्यन्तरंग इत्यर्थः ॥ ४८ ॥ इदानीं सांख्ययोगादीनि साधनांतरसब्द पेक्षाणि सब्यभिचाराणि च । सत्संगस्तु स्वतंत्र एव समर्थः फलाव्यभिचारी चेति वर्णयितुमाह । यथेति । एतद्वच्यमाणं परमं गुद्धमतः शृण्वित्यर्थः ॥४९॥ इति श्रीमद्भागवते एकादशस्कन्धे टीकायामेकादशोऽध्यायः ॥११॥ द्वादशे साधुसंगस्य महिमा वर्णितः पुरा ॥ कर्मानुष्ठानतत्त्यागव्यवस्था च ततः परम् ॥ १ ॥ न रोघयित न वशीकरोति । योग आसनप्राणायामादिः । सांरुयं तत्त्वानां विवेकः । धर्मः सामान्यतोऽहिंसादिः । स्वाध्यायो वेदजपः । तपः कुच्छादि । त्यागः संन्यासः । इष्टापूर्वमिष्टं च पूर्वं च । तत्रेष्टमिनिहोत्रादि । पूर्व कूपारामादिनिर्माणम् । दक्षिणाशब्देन सामान्यतो दानं रुच्यते ॥ १ ।। वतानि एकादब्युपवासादीनि। यज्ञो देवपूजा । छंदांसि रहस्यमंत्राः । अवसंघे वशीकरोति ॥ २ ॥ यातुघाना राक्षसाः सेवया ॥ ४७ ॥ प्रायेण भक्तियोगेन सत्संगेन विनोद्धव ॥ नोपायो विद्यते सध्यङ् प्रायणं हि सतामहम् ॥ ४८ ॥ अथैतत्परमं गुह्यं शृज्वतो यदु-नंदन ॥ सुगोप्यमपि वच्यामि त्वं मे भृत्यः सुहत्सखा ॥ ४९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भगवदुद्भवसंवादे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ न रोधयित मां योगो न सांख्यं धर्म एव च ॥ न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्तं न दक्षिणा ॥ १ ॥ त्रतानि यज्ञश्छंदांसि तीर्थानि नियमा यमाः ॥ यथा वरुषे सत्संगः सर्वसंगापहो हि माम् ॥ २ ॥ सत्संगेन हि दैतेया यातुषाना मृगाः खगाः ॥ गंधर्वा-प्सरसो नागाः सिद्धाश्रारणगुह्यकाः ॥ ३ ॥ विद्याधरा मनुष्येषु वैश्याः शूद्राः स्त्रियोऽन्त्यजाः ॥ रजस्तमःप्रकृतयस्तसिंमस्तस्मिन्युगेऽनघ ॥ ४ ॥ बहुवो मत्पदं प्राप्तास्त्वाष्ट्रकायाधवादयः ॥ बृषपर्वा बलिर्वाणो मयश्राथ विभीषणः ॥ ५ ॥ सुग्रीवो हनुमानृत्तो गजो गृध्रो विणक्पथः ॥ व्याधः कुञ्जा त्रजे गोप्यो यज्ञपत्न्यस्तथापरे ॥ ६ ॥ ते नाधीतश्रुतिगणा नोपासितमहत्तमाः ॥ अत्रतातप्ततपसः सत्संगान्मामुपागताः ॥७॥ केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा मृगाः ॥ येऽन्ये मृढिधयो नागाः सिद्धा मामीयुरंजसा ॥८॥ यं न योगेन सांख्येन दानव्रततपोऽध्यरैः ॥ व्याख्यास्वा-॥ ३॥ ४॥ त्वाष्ट्रो वृत्रः । कायाधवः प्रहादः ॥५॥ ऋक्षो जांववान् । गृत्रो जटायुः । विणवपथस्तुलाधारः । व्याघो धर्मव्याधः । यज्ञपत्न्यो दीक्षितभार्याः ॥ ६ ॥ तेषां सत्संगव्यतिरिक्त-साधनांवरामावमाह । त इति । न अधीवाः अतिगणा यैः तदर्थं च नोपासिता महत्तमा यैस्ते तथा । किंच अववावस्तपसः न व्रतानि येषां न तसानि तपांसि यैस्ते च ते च तथा। सत्संगादिति सिद्धः संगो नाम मयैव संग इत्यिभिनेत्योक्तम् । यदा । स्वसंगस्यापि सत्संगत्वं विवच्यते । स्वस्यापि सत्त्वात् । यदा । मदीयसंगादित्यर्थः ॥७॥ तत्र वृत्रादीनां भवतु नाम कथंचित्साधनांतरं गोपीप्रभृतीनां तु नान्यदस्तीत्याह!। केवलेनेति । सत्संगलब्धेन केवलेनैव भावेन प्रीत्या । नगा यमलार्जुनादयः । नागाः कालियादयः । यदा । तदानींतनानां सर्वतरुगुन्मादीनामपि मगवति भावोऽस्तीति गम्यते । तदुक्तं भगवतैव । अहो अमी देववरामराचितं पादांबुजं ते सुमनःफलाईणम् ॥ नमंत्युपादाय शिखाभिरात्मनस्तमोपहत्यै तरुजन्म यत्क्वतमित्यादि । सिद्धाः कृतार्थाः संत ईयुः प्रापुः ॥८॥ स्वप्राप्तेदु र्लभवामाह।यमिति।योगादिभिः कृतप्रयत्नोऽपि यं न प्राप्तुयाचं मामीयुरिति पूर्वेणान्वयः। अत्र च प्रथमं या गोप्यः पश्चादयो वा श्रीकृष्णेन सह संगतास्ते संतस्त-

स्संगोऽन्येषां सत्संगस्तेन च तेषां मिकिरिति ज्ञातन्यम् ॥ ९ ॥ गोषीनां भावं प्रपंचयित । रामेणिति चतुर्भिः । श्वाफिन्कना अक्रेण मिय प्रणीते सित से मचोऽन्यं सुखाय न दृद्युः । कृतः । वियोगेन तीव्रो दुःसह आधिर्यासां ताः । अत्र हेतः । मिय विगादेनातिद्देन भावेन प्रमणाऽनुरक्तानि संसक्तानि चिचानि यासां ताः ॥ १० ॥ तीव्राधित्वं न्यनिक्त । तास्ता इति । मया सह या एव क्षणा रात्रयः क्षणार्धवक्रीतास्ता एव पुनर्मया हीनास्तासां कन्पसमा वभृद्धः । कथंभृताः । तास्ताः वाचामगोचरा इत्यर्थः ॥ ११ ॥ किंच एवं तीव्राध्यस्ता मोहिषिणेण समाधि प्राप्ता इत्याह । ता इति । मय्यनुपंगेणासवत्या बद्धा धियो याभिस्ताः स्वमात्मानं स्वदेहमदो दूरस्थिमदं सिक्विहितं च नाविद्न् । यद्वा । स्वं पतिपुत्रादिममतास्पदम् । आत्मानमहंकारास्पदं देहम् । अदः परं लोकिमिदिममं लोकं च नाविद्विति । यथा म्रनयः समाधौ नामरूपे न विदुस्तद्वत् । किन्त्विध्यतेषे नद्य इव मिय प्रविष्टा इत्यन्वयः ॥१२॥ एवं ता अवलाः केवलं मत्कामा अस्वरूप-विदः स्वरूपं तु न जानंति । तथापि सत्संगाज्जारं ब्रह्म जारबुद्धिवेद्यमपि ब्रह्मस्वरूपमेव मां परमं प्राप्तित्वर्थाः ॥१३॥ यस्मादेवंभृतो मद्भजनप्रभावस्तरमाच्यं चोदनां श्रुति प्रतिचोदनां स्मृति च। यद्वा । विधि च निषेधं चोत्सुज्य मां शरणं याहि ॥१४॥ मयेवाक्कतोभयः स्याः भव ॥१९॥ पूर्वं तावन्मयोदितेष्वविद्यादिना कर्म कर्तव्यमित्युक्तमिदानीं तु सर्वं त्यक्त्वा मां

ध्यायसंन्यासेः प्राप्तुयाद्यत्ववानिष ॥ ९ ॥ रामेण सार्ध मथुरां प्रणीते श्वाफिल्कना मय्यतुरक्तिवत्ताः ॥ विगाहभावेन न मे वियोगतीत्राधयोऽन्यं दृहशुः सुखाय ॥ १० ॥ तास्ताः क्षपाः प्रेष्ठतमेन नीता मयेव वृंदावनगोचरेण ॥ क्षणार्धवत्ताः पुनरंग तासां हीना मया कल्पसमा वभूवुः ॥११॥ ता नाविदन्मय्यतुषंगबद्धियः स्वमात्मानमतस्तथेदम् ॥ यथा समाधौ मुनयोऽव्धितोये नद्यः प्रविष्टा इव नामरूपे ॥ १२ ॥ मत्कामा रमणं जारम-स्वरूपविदोऽवलाः ॥ ब्रह्म मां परमं प्रापुः संगाच्छतसहस्रशः ॥ १३ ॥ तस्मात्त्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनाम् ॥ प्रवृत्तं च श्रोतव्यं अतमेव च ॥ १४ ॥ मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनाम् ॥ याहि सर्वात्मभावेन मया स्या ह्यकुतोभयः ॥१५॥ उद्धव उवाच ॥ संशयः शृण्वतो वाचं तव योगेश्वरेश्वर ॥ न निवर्तत आत्मस्थो येन भ्राम्यित मे मनः ॥ १६ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ स एष जीवो विवरप्रसृतिः प्राणेन घोषेण गुहां

शरणं याहीत्युच्यते । तत्र किमात्मनः कर्तृत्वाद्यस्ति नास्ति वेत्यात्मस्थ आत्मविषयः संशयो न निवर्तते । यद्वा। कर्म कार्यं त्याज्यं वेत्यात्मस्थो हृदिस्थः संशयो न निवर्तत इति प्रच्छति । संशय इति । येन संशयेन ॥१६॥ उत्तरं स एप इत्यप्टभिः । अयं भावः । ईश्वरस्तावत्स्वमायावशात्प्रपंचात्मना भाति । तत्र्यपंचाध्यासाच्च जीवानामनाद्यविद्यया कर्तृत्वादि ततो विद्यप्रतिपेधाधिकारस्त-दानीं सत्त्वशुद्धवर्थं कर्माणि कुर्वित्युक्तम् । सन्ते च शुद्धे पुनः कर्मजाङ्यपिहहाराय भक्तिविद्येषककर्माद्रं पित्यज्य इद्विश्वासेन भजेत्युक्तम् । जातायां तु विद्यायां न किचित्रकर्वव्यमस्तीति । तत्र तावदीश्वराद्वागादींद्वियद्वारा जीवसंसृतिकारणभूतं प्रपंचोद्वममाह सार्धेश्वतुनिः । स एपोऽपरोक्षः । जीवयतीति जीवः परमेश्वरः । अपरोक्षत्वे हेतुः । विवरेष्वाधारादिचकेषु प्रस्तिरभिव्यक्तिपस्य सः। तामेवाभिव्यक्तिमाह । घोषेणेति । घोषेण पराच्येन नादवता प्राणेन सह गुहामाधारचक्रं प्रविष्टः सन्मनोमयं स्वस्यं रूपं पर्ययत्याच्यं मध्यमाख्यं च मणिपूरचक्रे विश्वद्विक्ते चोषेत्यप्राप्य वक्ते मात्रा हस्वादिः स्वर उदाचादिर्वर्णः ककारादिरित्येवं वैद्यर्शक्याः स्थविष्ठोऽतिस्थुलो नानावेदशाखात्मको भवति । तथा च श्रुतिः । चत्वारि वाक्परिमितापदानि तानि विदुर्शक्षणा ये मनीपिणः ॥ गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयंति तुरीयं वाचो मनुष्या वदंतीति । अभियुक्तश्लोकश्च । या सा सित्रावरूणसदनादुच्चरंती त्रिपप्टि वर्णानंतः प्रकटकरणः प्राणसंगात्प्रसते ॥ तां पत्रपन्तीं प्रथममुदितां

श्रीघरी

अ०१२

।।२५

मध्यमां बुद्धिसंस्थां वाचां वक्त्रे करणविशदं वैखरीं च प्रपद्ये ॥ १७ ॥ अव्यक्तस्य सतः स्ट्ममध्यमक्रमेणाभिव्यक्तौ दृष्टांतः । यथेति । यथाऽग्निः खे ऊष्मा अव्यक्तोष्मस्यः । दारुण्यिकं मध्यमानोऽनिलसहायः सत्रणुः स्ट्मविस्फुलिंगादिरूपो भवित । पुनः प्रकृषो जातो हविषा संवर्धते । तथैवेयं वाणी ममाभिव्यक्तिः ॥१८॥ उक्तां वाग्र्यचिमुपसंहरात्रिवर्षद्विष्टविद्विति । एवं गदिर्गदनं भाषणं मे व्यक्तिरित्युपसंहारः । कर्महस्तयोर्ग्यचित्रातिः पादयोर्विसर्गः पायुपस्थयोरिति कमन्द्रियाणाम् । प्राणोऽवद्याणं रसो रसनं दक् दर्शनं स्पर्शनं श्रुतिः श्रवणमिति ज्ञानेद्वित्याणाम् । संकल्पो मनसो विज्ञानं बुद्धिचित्रयोरभिमानोऽहंकारस्य सत्रं प्रधानस्य सत्त्वरजस्तमसां विकारोऽधिदैवादित्विविधः प्रपंचो मे व्यक्तिरिति पूर्वेणान्वयः ॥१९॥ तस्मादीश्वरादिव्यक्तिस्यः प्रपंचो नेश्वराद्वित्रविद्याह । अयमिति । अयं जीव ईश्वर आदावव्यक्त एक एव । वयसा कालेन विश्विष्टा विभक्ता वागादीद्वित्यस्यः शक्तयो यस्य । यद्वा । विशेषण श्लिष्टा आर्लिगिता माया शक्तियेन सः । बहुप्रकार इवाभाति । यतः स एवाद्यः । त्रिष्टत् त्रिगुणाश्रयः । अव्जयोनिलोक्तपद्वस्य कारणभूतः । एकस्य बहुघाभाने दृष्टांतः । योनि चेत्रं प्रतिपद्य प्राप्य वीजानि यद्वदिति ॥२०॥ तस्मात्तन्मायाविलसितत्वात्तदाश्रयमिदं जगन्न ततः प्रथाति सदृष्टांतमाह । यस्मिन्निति । तंतुविताने संस्था स्थितियस्य स पटो यथा तथा यस्मिन्निदं विश्वमीतं

प्रविष्टः ॥ मनोमयं सूच्ममुपेत्य रूपं मात्रास्वरो वण इति स्थविष्टः ॥ १७ ॥ यथाऽनलः खेऽनिल्वंधुरूष्मा बलेन दारुण्यधिमध्यमानः ॥ अणुः प्रजातो हविषा सिमध्यते तथैव मे व्यक्तिरियं हि वाणी ॥१८॥ एवं गदिः कर्मगतिर्विसमों प्राणो रसो दृक् स्पर्शः श्रुतिश्च ॥ संकल्पविज्ञानमथा-भिमानः सूत्रं रजःसत्त्वतमोविकारः ॥१९॥ अयं हि जीविश्वयुद्दज्योनिरव्यक्त एको वयसा स आद्यः॥ विश्लिष्टशक्तिर्वहुधेव माति वीजानि योनि प्रतिपद्य यद्वत् ॥२०॥ यस्मिन्निदं प्रोतमशेषमोतं पटो यथा ततुवितानसंस्थः ॥ य एष संसारतरुः पुराणः कर्मात्मकः पुष्पकले प्रसृते ॥ २१ ॥ द्वे अस्य वीजे शतमूलिस्त्रिनालः पंचस्कंधः पंचरसप्रसृतिः ॥ दशैकशाखो द्विसुपर्णनीदिश्वव्कलो द्विफलोऽके प्रविष्टः ॥ २२ ॥ अदंति चैकं फलमस्य गुन्ना प्रामेचरा एकमरण्यवासाः ॥ इंसा य एकं बहुरूपिनज्यैर्मायामयं वेद स वेद वेदम् ॥ २३ ॥ एवं गुरूपासनयैकभक्त्या विद्याकुठारेण शितेन

दीघतंतुषु पट इव प्रोतं तिर्यक्तंतुष्विव । एवंभृतं समष्टिव्यष्ट्यात्मकं विश्वमविद्ययाऽऽत्मन्यध्यस्तं वृक्षरूपं जीवस्य कर्तृत्वादिसंसारहेतुरतस्ति दिवेकज्ञानेन कर्मादि सर्व त्याज्यमित्युक्तमित्याश्येनाह्य पए इति साधें स्त्रिमिः । पुराणोऽनादिः कर्मात्मकः प्रवृत्तिस्वभावः । पुष्पफले भोगापवगौं । कर्म तत्फले वा । प्रम्रते जनयित ॥२१॥ वृक्षरूपकं प्रपंचयित । द्वे हति । द्वे पुण्यपापे अस्य बीजे । स च शतम्लः शतमपारिमिता वासना मृलानि यस्य । त्रयो गुणा नालानि प्रकांडा यस्य । पंच भूतानि स्वंधा यस्य । पंचरसाः शब्दादिविषयास्तेषां प्रमृतिर्यस्मात् । दश च एका च शास्त्रा इद्रियाणि यस्य । द्वयोः सुप्णयोर्जीवपरमात्मनोर्नींडं यस्मिन् । त्रीणि वन्कलानि त्वचो वातिपत्त श्रेष्माणो यस्य । द्वे सुखदुःखे फले यस्य सः । अर्क प्रविष्टः सूर्यमंडलपर्यतं व्याप्तः । तिर्विभिद्य गतस्य संसाराभावात् ॥२२॥ तत्फलभोक्तृनाह । गृष्यंतीति गृधाः कामिनो ग्रामेचरा गृहस्था अस्य वृक्षस्यैकं फले दुःखमदंति । परिणामतः स्वर्गोदेरिष दुःखरूपत्वात् । इसा विवेकिनोऽरण्यवासः संन्यासिन एकं फले सुखमदंति । एकं परमात्मानं मायामयमेव बहुरूपिमज्येगुरुभिः कृत्वा यो वेद स वेदं वेदतन्वार्थं वेद ॥२३॥ त्वं चैव ज्ञात्वा कृतकृत्यः सर्वं साधनं त्यजेत्याह ।

एवमिति । एकांतभक्त्या । शितेन तीच्णेन झानकुठारेण । स्वतंत्रता वा द्वयोर्झानभक्त्योः । जीवोपाधित्रगुणात्मकं लिंगणरीरं विष्टुक्च्य छित्वा परमात्मानंच संपद्य प्राप्यायासं साघनं त्यजेति ॥२४॥ इति श्रीमद्भागवते एकादशस्कंघे टीकायां द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ त्रयोदशेऽध्य सस्वस्य वृद्ध्या विद्योदयक्षमः ॥ इसेतिहासतिश्चिणुणविश्लेषवर्णनम् ॥१॥ विद्याकुठारेण जीवाश्यंविवृत्क्य साघनं त्यजेत्युक्तम् । ननु तत्र तमआदिगुणत्रयवृत्तिप्रतिवंधे सित कथं विद्योत्पर्चित्रत्यायंक्य तित्रवृत्त्या विद्योत्प्रतिप्रकारमाह । सस्वमित सप्तिः । तत्र यद्यानंदादिवदात्मधर्मा गुणाः स्युस्ति त्त्रवर्णामानिवृत्त्या विद्योत्पत्तिनं स्यान त्वेतदस्तीत्याह । बुद्धेः प्रकृतेरेते गुणा न त्वात्मन इति । अतः सन्वेन सन्ववृद्ध्याऽन्यतमी हन्यात् । रजस्तमोष्ट्रचीज्ञेषेदित्यर्थः । सन्वं च सत्य-द्यादिवृत्तिक्षप्रप्रथमात्मकेन सन्वेनैव हन्यात् ॥१॥ ननु गुणत्रयवृत्तीनां परस्परोपमर्दनरूपत्वात्कथं सन्ववृद्धः येवेतरवृत्त्योः नियमेन इतव्यास्तत्राह । सन्वादिति । मद्धिकं लक्षयति । यो धर्मः सम्द्रक्तिरूप एव वा । सन्वमेव कथं वर्धेत तत्राह । सान्विकानां पदार्थानामुपासया सेवया सन्वं वृद्धं भवतीत्यर्थः ॥२॥ स च धर्मो रजस्तमश्च हन्यात् । कृतः । न विद्यते उत्तमो यस्मात्स सर्वोत्तमः । यतः सन्ववृद्धिः सन्वस्य वृद्धिर्यस्मिनकारणे सः । अतएव तत्कार्यो धर्मप्रतिवेद्योऽपि नास्तीत्याह । तस्मन्नभ्यस्मिन्हते तन्यूलः । ते रजस्तमसी रागद्वेपादिना प्रमादालस्यादिना

धीरः ॥ विवृश्च्य जीवाशयमप्रमत्तः संपद्य चात्मानमथ त्यजास्त्रम् ॥२४॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्त्रं ध द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ श्रीभगवानुवाच ॥ सत्त्वं रजस्तम इति गुणा बुद्धेर्न चात्मनः ॥ सत्त्वेनान्यतमो हन्यात्सत्त्वं सत्त्वेन चैव हि ॥ १ ॥ सत्त्वाद्धमों भवेद्वृद्धात्पुंसो मद्भक्तिलक्षणः ॥ सात्त्विकोपासया सत्त्वं ततो धर्मः प्रवर्तते ॥२॥ धर्मो रजस्तमो हन्यात्सत्त्ववृद्धिरनुत्तमः ॥ आशु नश्यति तन्मूलो ह्यधर्म उभये हते ॥ ३ ॥ आगमोऽपः प्रजा देशः कालः कर्म च जन्म च ॥ ध्यानं मंत्रोऽथ संस्कारो दशेते गुणहेतवः ॥ ४ ॥ तत्तत्सात्त्विकमेवैषां यद्यद्वृद्धाः प्रचक्षते ॥ निदंति तामसं यत्तद्राजसं तदुपेक्षितम् ॥ ४ ॥ सात्त्विकान्येव सेवेत पुमान्सत्त्वविवृद्धये ॥ ततो धर्मस्ततो ज्ञानं यावत्स्मृतिरपोहनम् ॥ ६ ॥ वेणुसंघर्षजो विह्नर्दग्वा शाम्यति तद्वनम् ॥ एवं गुणव्यत्ययजो देहः शाम्यति तत्क्रियः ॥ ७ ॥ उद्धव उवाच ॥ विदंति मर्त्याः प्रायेण

च मूलं यस्य सः ॥३॥ साच्विकोपासनया सन्यं वर्धत इत्युक्तं तानेव सन्ववृद्धिहेतून् दर्शयितुं सामान्यतो गुणत्रयवृद्धिहेतून् ह । आगमः शास्त्रम् । अपः आपः । क्विच्दागमोऽर्थ इति पाठः ॥४॥ एप सान्विकादिनिर्णयमाह । एपामेव मध्ये यद्वृद्धाः शास्त्रज्ञाः प्रचक्षते प्रशंसीत वृत्तत्सान्विकम् । यच निदंति तत्तामसम् । यत्तु तैर्वृद्धेरुपेक्षितं न स्तुतं न च निदितं तद्राजसम् ॥५॥ सान्ति-कान्येवेति निवृत्तिशास्त्राण्येव सेवेत न प्रवृत्तिपासंडशास्त्राणि । तीर्थाप एव न गंथोदकसुराद्याः प्रजाः जनाः । निवृत्तान् जनान्न प्रवृत्तदुराचारान् । विविक्तदेशं न रथ्याद्युत्देशान् । कालं व्यासम्प्रहृतीदिकं ध्यानादौ न प्रदोपनिशीथादीन् । कर्मच नित्यं न काभ्याभिचारादीनि । जन्मच वैष्णवशैवदीक्षालक्षणं न शाक्तज्ञद्रदीक्षारूपम् । ध्यानं श्रीविष्णोर्न कामिनीविद्विपाम् । मंत्रं प्रणवादिकं न काभ्यज्ञद्रान् । संस्कारमात्मनः शोधकं न तु केवलं देहगृहादीनाम् । नजु ज्ञानं महावाक्यश्रवणादेवोत्पद्यते कि तत्र सन्ववृद्ध्या धर्मण वाऽत आह । यावत्त्म्यृतिरात्मापारोच्यम् । यावच देहद्वयतत्कारणभृतगुणापोहस्तावत्पर्यतं ज्ञानं भवतीत्यर्थः ॥६॥ नजु गुणव्यतिकराज्ञातो देहः कथं स्वाश्रयभृतान गुणानस्वत एवोत्पन्नया विद्ययाञ्योद्ध स्वयमप्युपरमेत्तत्राह । वेणूनां संघर्षाञ्चातिश्वातोऽग्निर्यथा स्वत एवोत्पन्नामिर्विद्धियत्या सान्त्रिकसेवाया-

श्रीधरी

अ०१३

112411

मियानस्ति पुरुषार्थस्तथापि राजसादीन्विषयान्दुःखमिति जानंतोऽपि कथं सेवंत इति पृच्छति। विदंतीति । पदं स्थानम् । श्वानो यथा भत्स्यमाना अपि । खरा यथा पद्भगं ताड्यमाना अपि खरीरमनुघार्वः । अजा यथा निर्लङा हंत्मानीता अपि । तहत् ॥८॥ मिथ्याऽिमनिवेशेन भुंजत इति सहेतुकमाह । अहमिति त्रिमिः । प्रमत्तस्य विवेकशून्यस्य देहादावहमिति मिथ्यावुद्धिहृदि यथावदुत्सर्पति ततोऽहं युद्धेश्व वैकारिकं सन्वप्रधानमपि मनः प्रति घोरं दुःखात्मकं रज उत्सर्पति । मनो व्याप्नोतीत्यर्थः ॥९॥ इदमेवमिदमेवं भोग्यमिति सविकल्पः संकल्पः स्यात्ततश्च अहो रूप-महो भाव इति गुणाभिष्यानाद्दुर्धरः कामः स्यात् ॥१०॥ ततो विषयान् भोक्तुं कर्माणि करोति ॥११॥ एवं चेन्न कस्यापि दुःखनिवृत्तिः स्यादित्यार्शक्याह । यदपि यद्यपि रजस्तमोभ्यां विश्विमधीर्मूढधीश्र तथापि विद्वान्विवेकी पुनर्मनो निरुंधन्न सन्जते ॥१२॥ विषयदोषदृष्ट्याऽपि मनोनिरोधाशकौ सुखं तिन्नरोधोपायमाह । अप्रमत्त इति । अनिर्विण्णोऽनलसः यथाकालं त्रिष-विषयान्पदमापदाम् ॥ तथापि भुंजते कृष्ण तत्कथं श्वखराजवत् ॥ ८ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ अहमित्यन्यथाबुद्धिः प्रमत्तस्य यथा हृदि ॥ उत्सर्पति रजो घोरं ततो वैकारिकं मनः ॥९॥ रजोयुक्तस्य मनसः संकल्पः सविकल्पकः ॥ ततः कामो गुणध्यानादुदुःसहः स्याद्धि दुर्मतेः ॥१०॥ करोति कामवशगः कर्माण्यविजितेंद्रियः ॥ दुःखोदकीणि संपश्यत्रजोवेगविमोहितः ॥ ११ ॥ रजस्तमोभ्यां यदपि विद्वान्विक्षिप्तधीः पुनः ॥ अतंद्रितो मनो युंजन्दोषदृष्टिर्न सञ्जते ॥१२॥ अप्रमत्तो न युंजीत मनो मय्यर्पयन् शनैः ॥ अनिविण्णो यथाकालं जितस्वासो जितासनः ॥ १३ ॥ एता-वान्योग आदिष्टो मिञ्छिष्यैः सनकादिभिः ॥ सर्वतो मन आकृष्य मय्यद्धाऽऽवेश्यते यथा ॥ १४ ॥ उद्धव उवाच ॥ यदा त्वं सनकादिभ्यो येन रूपेण केशव ॥ योगमादिष्टवानेतद्रपमिच्छामि वोदतुम् ॥ १५ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मानसाः सनकादयः ॥ पत्रच्छुः पितरं सूदमां योगस्यैकांतिकीं गतिम् ॥ १६ ॥ सनकादय ऊचुः ॥ गुणेष्वाविशते चेतो गुणश्चेतिस च प्रभो ॥ कथमन्योन्यसंत्यागो मुमुक्षोरिततीर्षतोः ॥ १७ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ एवं पृष्टो महादेवः स्वयंभूर्भूतभावनः ॥ ध्यायमानः प्रश्नवीजं नाभ्यपद्यत कर्मधीः ॥ १८ ॥ स मामचितयदेवः प्रश्न-पारतितीर्षया ॥ तस्याहं हंसरूपेण सकाशमगमं तदा ॥ १९ ॥ हृष्ट्वा मां त उपव्रज्य कृत्वा पादाभिवंदनम् ॥ ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा पत्रच्छुः को भवानिति ॥ २०॥ इत्यहं मुनिभिः पृष्टस्तत्त्वजिज्ञासुभिस्तदा ॥ यदवोचमहं तेभ्यस्तदुद्भव निबोध मे ॥ २१॥ वस्तुनो यद्यनानात्वमात्मनः वणम्। मयि परमानंदरूपेऽर्पयन्समाद्घ्यात् ॥१३॥ विपयैः संग्रथितस्य मनसस्तद्वियोगेनेश्वरिनष्ठत्वमसंभावितं मन्यमानं प्रति तनिरूपणायेतिहासमुपक्षिपति । एतावानिति । यथा यथावन्म-य्यावेश्यते एतावानित्यर्थः ॥१४॥ मन्छिप्यैरित्युक्ते तेपामतिज्यायसामनेन रूपेण निरूपणासंभवातपृच्छति । यदेति । तं कालं तदेतदूपं च वेदितुमिच्छामि तत्कथयेति ॥१५॥ मानसाः पुत्राः ध्रुमां दुर्झेयाम् । एकांतिकीं गति पराकाष्ठाम् ॥१६॥ तदेवाह । गुणेष्विति । विषमेषु स्वभावतो रागादिवशाच्येतः प्रविशति । ते चानुभूता विषया वासनारूपेण येतसि प्रविशंति । अतिति-वीर्पोविषयानितक्रमितुमिच्छोः ॥ १७ ॥ एवमिति । महान्देवोऽपि स्वयंभूरपि भृतानां स्रष्टाऽपि ध्यायमानो विचारयन्नपि प्रश्नस्य बीजं यदज्ञानादयं प्रश्नस्तनाविदन् । यतः कर्मविक्षिप्तधीः ॥ १८ ॥ प्रश्नस्य पारमुत्तरमिम्रायो वा तस्य तितीर्षया। इंसरूपेणेति । यथा इंसो नीरं क्षीरं च पृथकर्तुं शक्त एवमइं गुणांश्रेतश्रेति द्योतियतुं इंसरूपेण गतोऽस्मीति ॥ १९ ॥ २० ॥

॥२७॥

इत्यहं मुनिभिः इष्ट इति पृथग्वाक्यम् । यदवीचमिति च पृथक् । अतोऽसमन्बद्धाष्ट्रचिरदोपः । तेम्यो यदीवाचं तनमे वचनं निबीध ॥२१॥ देहादिविविकात्मज्ञाने सतितिब्रिष्टस्य रागायसंमवा-रस्वयमेव विषयचेतसोविश्लेषो भवतीति वक्तुं प्रश्नखंडनिषेणेव ताबदात्मानात्मविवेकमाह । वस्तुत इति त्रिभिः । किमात्मनोऽयं प्रक्रनस्तदुषाधेर्भृतसंघस्य वा । यद्यात्मनस्ति तस्य वस्तुनः परमार्थ-रूपस्य नानात्वे सित है विप्राः ! वो युष्मामिः कृतः प्रश्न ईदृशो बहुपु निर्धारणरूपः कथं घटेत । वक्तुरुतरदातुर्वा मे मम क आश्रयः । अविशेषे आत्मिन कं जातिगुणादिविशेषमाश्रित्योत्तरं वच्यामीत्यर्थः ॥२२॥ भूतसंघिवपयत्वेऽप्ययं वः प्रश्नो वाचारंभो वाङ्मात्रेणारब्धः । यतोऽनर्थकः । कृतः । भृतेषु देवमनुष्यादिदेहेषु पंचभृतात्मकेष्वतः समानेष्वभिन्नेषु । प्रनश्च वस्तुतः परम-कारणात्मना अभिन्नेषु वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यिमिति श्रुतेः ॥२३॥ तत्र पंचात्मकत्वं प्रत्यक्षादिसिद्धमेवेति परमकारणामेदमेवोपपादयित । मनसेति । मनश्रादिमिर्यदुगृह्यते तत्तदहमेवेत्यर्थः । अंजसा तत्त्विचारेण । एतेनैव सर्वात्मकोऽहमित्यंजसाऽप्युत्तरमुक्तं भवति ॥२४॥ एवं प्रश्लखंडनिमपेणैवात्मस्वरूपं सामान्यतो निरूप्य ब्रह्मणोऽपि द्ष्पिग्हरं यत्पृष्टं तत्रोत्तर-माह । गुणेष्वित्यादिना यावद्ध्यायसमाप्ति । अयमभिप्रायः । यदि कर्तृत्वभोक्तृत्वादिरूपतया विषयैः संग्रथितं चित्तं बुद्धचादिशब्दवाच्यमेव जीवस्य स्वरूपं भवेत्ततस्तिद्वियोगो न घटेत । तस्य त स्वरूपमहं ब्रह्मैव। चित्ताध्यासेन तु तत्स्वभावतया विपयैः संग्रथितम् । अतः स्वस्य ब्रह्मत्वभावनया विपयाणां च मिथ्यात्वानुसंघानेन सर्वतो निर्विद्य भगवंतं भजतो भवत्येव परिपूर्णस्वरूपावस्थान प्रश्न ईहशः ॥ कथं घटेत वो विप्रा वक्तवों में क आश्रयः ॥२२॥ पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः ॥ को भवानिति वः प्रश्नो वाचारंभो ह्यनर्थकः ॥२३॥ मनसा वचसा दृष्ट्या मृह्यते उन्यैरपींद्रियैः ॥ अहमेव न मत्तो उन्यदिति बुद्ध वध्वमं जसा ॥२४॥ गुणेष्वाविशते चेतो गुणश्चेतिस च प्रजाः ॥ जीवस्य देह उभयं गुणाश्चेतो मदात्मनः ॥२५॥ गुणेषु चाविशचित्तमभीदणं गुणसेवया ॥ गुणाश्च चित्तप्रभवा मद्रप उभयं त्यजेत ॥२६॥ जाग्रत्स्वप्नः सुष्पं च गुणतो बुद्धिवृत्तयः ॥ तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः ॥२७॥ यहिं संसृतिवंधोऽयमात्मनो गणवृत्तिदः॥ मिय तुर्ये स्थितो जह्यात्त्यागस्तद्गुणचेतसाम् ॥२८॥ अहंकारऋतं बंधमात्मनोऽर्थविपर्ययम् ॥ विद्यान्निर्विद्य संसारिचेतां तुर्ये स्थितस्त्यजेत् ॥ २९॥ यावन्नानार्थधीः पंसो न निवर्तेत युक्तिभिः ॥ जागत्र्यपि स्वपन्नज्ञः स्वप्ने जागरणं यथा ॥३०॥ असत्त्वादात्मनो अन्येषां भावानां तत्कृता भिदा ॥ निमिति । हे प्रजाः प्रत्रकाः ! सत्यं गुणेषु चेत आविशति गुणाश्च चेतिस एवं गुणश्चेतश्चोभयं ग्रथितं मदात्मनो त्रसहूपस्य जीवस्य देहोऽष्यस्त उपाधिर्न तु स्वहूपम् ॥२५॥ तस्मादभीच्णं पुनः प्रनर्भणसेवया तत्संस्कारेण गुणेष्वाविशिचित्तं ते च प्रनर्शासनारूपेण चित्ते प्रकर्षण भवंतीति तथा ते गुणाश्रेतश्र एवं यदुभयं तन्मद्रूपः संस्त्यजेत् ॥२६॥ ननु जाग्रदाद्यवस्थावतः कृतः कृटस्थत्व-रूपता तत्राह । जाग्रजागरः स्वप्नः सुपुर्भं चेति बुद्धरेता धृत्तयो न तु जीवस्य ताथ न स्वाभाविकयः । किंतु सत्त्वाङजागरणं विद्याद्रजसा स्वप्नमादिशेत् ॥ प्रस्वापं तमसा जंतोस्तुरीयं त्रिषु संतत्मिति वस्यमाणक्रमेण गुणत एव। जीवस्तु विलक्षणस्तदवस्थारहित एव विनिश्चितः। कुतः। तासां साक्षित्वेन ॥ २७ ॥ नतु तिहि कथमहं जामर्गीत्यादिप्रतीतिस्तत्राह । यहि यस्मात्सम्यक् संसृतिः संसरणमनयेति संस्तिर्द्धिद्दस्तया वंधोऽयमात्मनो गुण्युचीर्द्दाति तस्मान्सिय तुर्ये स्थितः सिन् संस्तिवंधं जहात्। तत्तदा गुणचेतसां गुणानां चेतसश्चान्यंत्यागो भवति ॥२८॥ कथं संस्-त्या वंधः कथं च तं जह्याचदाह। अहंकारेण कृतं वंधमात्मनोऽर्थावपर्ययमानदाद्यावरणे नानाथहेतुं विद्वान् जानन्सिविविद्य दुःखमेतिदिति ज्ञात्वा तुर्ये स्थितो भृत्वा संसारिवतां संसारा बुद्धिस्तिस्म-श्वितामिमानं तत्कृतां भोगचितां च त्यजेदिति ॥२९॥ यावदेव न त्यजेचावचस्य कर्मज्ञानादि सर्वं व्यथमित्याह । यावदिति । यद्यपि जागतिं कर्मादिषु तथापि स्वपनस्वमान्पदयांत्रव भवति ।

श्रीघरी

अ०१३

गरणा

यतोऽज्ञः असम्यग्दर्शी । अज्ञजागरस्य स्वप्नत्वे दृष्टांतः । स्वप्न इति ॥३०॥ नजु कथं वेदप्रमितवर्णाश्रमकर्मादिनानाधीनंवर्तेत तत्राह । असन्वादित । भवानां देहादीनां तत्कृता भिदा वर्णा-श्रमादिरूपा गतयः स्वर्गादिफलानि हेतवः कर्माण चास्यात्मनो मृत्रा । अविद्याविद्ययो वेद इति भावः ॥३१॥ युक्तिभिरित्युक्तं ता एव युक्तीराह । य इति । अर्थान्स्थूलान्देहादीन्समस्तकर-णैश्रचुरादिभिर्मुक्ते । क्ष्रथंभूतान् । अजुक्षणधर्मिणः क्षणिकवान्यतारुण्यादिधमेवतो यश्च स्वप्ने हृदि जागरहष्टसदृशान्यासनामयान्धुक्ते । यश्च सुपुप्ते तान् सर्वानुपसहरित स एकः । कृतः । त्रिगुणइ-चिद्यावस्थात्रयदृष्टा । नजु जाग्रद्वस्थां सर्वेन्द्रयाणि प्रयंति । स्वमं मनःसुपुप्ति तत्संस्कारणेषा बुद्धिः कथमात्मा तद्दृष्टा तत्राह । इंद्रियेशः । नजु इन्द्रियेशा अपि विश्वतेजसमाज्ञा भिनाः न । कृतः । स्मृत्या प्रतिसंधानेन सर्वावस्थास्वन्वयात् । यः स्वमानद्राचं यश्च तदनंतरं न किचिद्वेदिपंस एवतिर्हि जागर्मीत्युपाधिमेदेन विश्वादिव्यवहार इति भावः । एतेन वालयुवाद्यवस्थास्विपं प्रति संधानेनात्मैक्यं द्रष्टव्यम् ॥३२॥ ततः किमत आह । एविपिति । गुणतो या एता मनसस्व्यवस्थास्ता मदिवद्या मित्र कृता न तन्त्रतः संतीति निश्चित आत्मरूपोऽशों यैस्ते यूपमिष्ठितसंश-यानामाधि आधीयंतेऽस्मिन्तत्याधिरहंकारस्तं संख्रिद्य हार्वं हृदि स्थितं मां भजत । केन छित्वा तदाह । अजुमानैः सदुक्तिभिः सतामुपदेशैः श्रुतिभिश्च । तीच्येन ज्ञानखङ्गिन ॥३३॥ अजुमान

गतयो हेतवश्चास्य मृषा स्वप्नदृशो यथा ॥ ३१ ॥ यो जागरे विहरनुक्षणधर्मिणोऽर्थान्भुंके समस्तकरणह दि तत्सदृक्षान् ॥ स्वप्ने सुषुप्त उपसंहरते स एकः स्मृत्यन्वयात्त्रिगुणवृत्तिदृगिद्वियेशः ॥ ३२ ॥ एवं विमृश्य गुणतो मनसङ्गवस्था मन्मायया मिय कृता इति निश्चितार्थाः ॥ संख्रिय हार्द-मनुमानसदुक्तितीदृणज्ञानासिना भजत माऽखिलसंशयाधिय ॥३३॥ ईत्तेत विभ्रमिदं मनसो विलासं दृष्टं विनष्टमितलोलमलात्वक्रम् ॥ विज्ञान-मक्मुरुधेव विभाति माया स्वप्तस्थिधा गुणविसर्गकृतो विकल्पः ॥ ३४ ॥ दृष्टिं ततः प्रतिनिवर्त्यं निवृत्ततृष्णिं भवेन्निजसुखानुभवो निरीहः ॥ संदृश्यते क च यदीद्मवस्तुबुद्धचा त्यक्तं भ्रमाय न भवेत्समृतिरानिपातात् ॥३५॥ देहं च नश्वरमवस्थितमुत्थितं वा सिद्धो न पश्यति यतोऽध्यग-मत्स्वरूपम् ॥ देवादपेतमुत देववशादुपेतं वासो यथा परिकृतं मिदरामदांधः ॥ ३६ ॥ देहोऽपि देववशगः खलु कर्म यावत्स्वारंभकं प्रतिसमीक्षत

नादि दर्शयित । ईचेतित । इदं जगिद्धभ्रममीचेत । तत्र हेतवः । मनोविज्मितत्वात् दृष्टत्वाद्विनाशित्वाच स्वप्नवत् । अतिचंचलत्वाचालातचकवत् । नतु भ्रमोऽपि निर्विषयः । कथं स्याचत्राह । विज्ञानमिति निगमनम् । तस्मात्त्रिया योऽयं गुणपरिणामकृतो विकल्पो भेदः स मायेति ॥३४॥ तस्मात्ततो दृश्याद्दृष्टि प्रतिनिवर्त्य निज्ञसुखानुभनो भवेत् । तन्नैश्रल्याथं च निवृत्तत्व्णास्तूर्णी निरीहद्व भवेत् । मनोवाकायव्यापाररिहत इत्यर्थः । ननु देहवतः सर्वथाद्वैतद्विप्रतिनिवर्तनायोगात्युनः संसारः स्यादेव तत्राह । संदृश्यत इति । क्वचिद्वद्वश्यकाहारादिषु यद्यपीदं संदृश्यते तथापि पूर्वमवस्तुबुद्ध्या यत् त्यक्तं तत्युनमोहाय न भवेदेव कितु देहपातपर्यतं स्मृतिरिव स्मृतिः संस्कारमात्रेणावमासो भवेदित्यर्थः ॥ ३५ ॥ एतदेवोपपादयति । आसनादुत्थितपुत्याय तत्रैव स्थितं ततः क्वचिद्वेत्येतं निर्गतं पुनस्तत्रैवोपेतं वा देहमपि नानुसंधत्ते कृतोऽन्यत् । यतो येन देहेन स्वरूपमध्यगमञ्जातवास्तं देहम् । यतः कारणादिति वा। परिकृतं परिहितं वासोगतं स्थितं वा यथा न वेति तद्वत् ॥३६॥ ननु च यः परिपाल्यमानोऽपि सुमूर्पति तं चेन्न पश्यिति विद्यत्व नेत्याह । देहोऽपीति । देहो दैववशेन गञ्जनस्वारंभकं कर्म यावदस्ति तावत्पर्यतं प्रतिसमीक्षत एव जीवत्येव । सासुः प्राणेदियसहितः । ननु ति तिस्मन्कदाचिदासञ्जेतापि नेत्याह । तिमिति । स्वाप्नं स्वप्नति स्वप्नति स्वप्नप्ति योष्ति योगो येनात एव प्रतिबुद्धं ज्ञातं परमार्थवस्तु येन सः । तथा च सासुः प्राणेदियसहितः । ननु ति तिस्वन्त्वाविदासञ्जेतापि नेत्याह । तिमिति । स्वप्ननं स्वप्नति स्वप्नात्वस्त योगो योगो येनात एव प्रतिबुद्धं ज्ञातं परमार्थवस्तु येन सः । तथा च

112611

श्रितिः । तस्य ताबदेव चिरं यावन्न विमोच्ये अथ संपतस्य इति ॥३७॥ उक्तार्थे तेषां विश्वासार्थे स्वस्वरूपमाह । ममेति ।सांख्यमात्मानात्मविवेको योगोऽष्टांगस्तयोर्गुद्धं रहस्यम् । यज्ञं विष्णुम्। यज्ञो वै विष्णुरिति श्रते:। युष्मद्धर्मविवक्षयेत्यनेन धर्मा अप्युपदिष्टा इति ज्ञेयम्। अतएव यत्तेन हंसरूपेण ब्रक्षणेऽभ्यात्थ माधवेत्यनुवादो भविष्यति ॥३८॥ ऋतं प्रमीयमाना धर्मः । सत्यमनु-ष्टीयमानो धर्मः । तेजः प्रभावः ऐतेषां परमयनम् ॥ ३९ ॥ किंच मामिति । कथंभृताः । अगुणाः गुणपरिणामरूपा न भवंति । किंतु नित्या इत्यर्थः ॥ ४० ॥ मे मया । अगुणत मां तुष्टुचुः ॥ ४१ ॥ प्रत्येयाय प्रत्यागतोऽस्मि ॥ ४२ ॥ इति श्रीमद्भागवते एकादशस्त्रंधे टीकायां त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ चतुर्दशे परं श्रेयो भक्तिरेव न चेतरत ॥ इत्येतद्वण्येते दृष्यान-योगइच सह साधनैः ॥१॥ एवं ताबद्धगवतो भक्त्या मोक्ष इत्युक्तमन्ये त्वन्यानि साधनानि वदंति तत्र विशेषनिर्धारणाय पुच्छति । वदंतीति । श्रेयांसि श्रेयःसाधनानि । किं विकल्पेन प्राधा-एव सासुः ॥ तं सप्रपंचमधिरूढसमाधियोगः स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्धवस्तु ॥ ३७ ॥ मयैतदुक्तं वो विष्रा गुह्यं यत्सांख्ययोगयोः ॥ जानीत-मागतं यज्ञं युष्मद्धर्मविवत्तया ॥ ३८ ॥ अहं योगस्य सांख्यस्य सत्यस्यर्तस्य तेजसः ॥ परायणं द्विजश्रेष्ठाः श्रियः कीर्तेर्दमस्य च ॥३९॥ मां भजंति गुणाः सर्वे निर्गुणं निरपेक्षकम् ॥ सुहृदं प्रियमात्मानं साम्यासंगादयोऽगुणाः ॥४०॥ इति मे छिन्नसंदेहा मुनयः सनकादयः ॥ सभाजयित्वा परया भक्त्या अगुणत संस्तवैः ॥ ४१ ॥ तैरहं पूजितः सम्यक्संस्तुतः परमपिभिः ॥ प्रत्येयाय स्वकं धाम पश्यतः परमेष्टिनः ॥ ४२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कंधे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ उद्धव उवाच ॥ वदंति कृष्ण श्रेयांसि वहूनि ब्रह्मवादिनः ॥ तेषां विकल्पप्राधान्यमुताहो एक-मुख्यता ॥ १ ॥ भवतोदाहृतः स्वामिन्भक्तियोगोऽनपेक्षितः ॥ निरस्य सर्वतः संगं येन त्वय्याविशेन्मनः ॥ २ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ कालेन नष्टा प्रत्ये वाणायं वेदसंज्ञिता ।। मयाऽऽदौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्यां मदात्मकः ॥ ३ ॥ तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पूर्वजाय सा॥ ततो भृग्वादयोऽ-गृह्धन्सप्त ब्रह्ममहर्षयः ॥ ४ ॥ तेभ्यः पितृभ्यस्तत्पुत्रा देवदानवगुद्यकाः ॥ मनुष्याः सिद्धगंधर्याः सविद्याधरचारणाः ॥ ५ ॥ किंदेवाः किंनरा नागा रक्षः किंपुरुषादयः ॥ बह्व चस्तेषां प्रकृतयो रजः सत्त्वतमो भुवः ॥ ६ ॥ याभिर्भृतानि भिद्यंते भूतानां मतयस्तथा ॥ यथाप्रकृति सर्वेषां चित्रा वाचः स्रवंति हि ॥७॥ एवं प्रकृतिवैचित्र्याद्भिद्यंते मतयो नृणाम् ॥ पारंपर्येण केषांचित्पाखंडमतयो अपरे ॥ ८ ॥ मन्मायामोहितिधयः पुरुपाः पुरुपर्यभ ॥ न्यमुताहो किंवा एकस्यैव मुख्यता ॥१॥ एकमुख्यतापक्षोत्थाने कारणम् । भवतेति । न अपेक्षितमपेक्षा यस्मिन्सोऽहेतुकः । अयमर्थः । भवता यो भक्तियोग उक्तोऽन्ये चयानि श्रेयःसाधनानि वदंति। तेषां किं साक्षात्फलसाधनत्वेन प्राधान्यमेव सर्वेपाम्रतांगांगित्वम्। प्राधान्येऽपि किं विकल्पेन सर्वेपां तुल्यफलत्वम्। यद्वा । कश्चिद्स्ति विशेष इति ।।२।। तत्र भक्तिरेव महाफलत्वेन मुख्या अन्यानि तु स्वस्वप्रकृत्यनुसारेण पुष्पस्थानीयस्वर्गादिफलबुद्धिभः प्राणिभिः प्राधान्येन परिकल्पितानि श्रुलक्षकलानीति विवेक्तुं प्रकृत्यनुसारेण बहुधा वेदार्थप्रतिपत्तिमाह । कालेनेति सप्तिभः । मदात्मकः मय्येवात्मा चित्तं येन सः ॥३॥ भृग्वादयः भृगुश्च मरीचिरच्यंगिरसौ पुलस्त्यः पुलहः ऋतुरित्येते च सप्त ब्रह्माणः प्रजापतयस्ते च ते ब्रह्मर्पयश्च ॥४॥५॥ किं देवाः क्लपस्वेददीर्गेष्या-दिराहित्येन। किं देवा मनुष्या वेति संदेहास्पदभूता द्वीपांतरमनुष्याः। एवं किन्नराः किंचिन्नरा इव मुखतः शरीरतो वा । किंपुरुषा इव वानरादयः । प्रकृतयो वासनाबद्धयः । कुतः । रजःसन्वतमांसि

श्रीवरी

अ०१४

2611

in my 15

श्ववः जन्मस्थानानि यासां ताः ॥६॥ भूतानि देवासुरमनुष्यादीनि । चित्रा वाचो वेदार्थव्याख्यानविषयाः ॥७॥ एवमित्युक्तोषसंहारः । केषांचिद्ष्ययनादिशुन्यानामप्युपदेशपारंपर्येण । अपरे पाखंडमतयो वेदिकरुद्धार्थमतयः ॥८॥ तत्प्रकृतीनां मायागुणमूलत्वान्मन्यायामोहितिथयः। अनेकांतं नानाविधम् ॥९॥ तदेवाह । धर्ममिति सार्थेन । धर्मं कर्ममीमांसकाः । यदुक्तम् । मोक्षार्थी न प्रवर्तेत तत्र कामनिषिद्धयोः ॥ नित्यनैमित्तिके कुर्यात्प्रत्यवायिजहासयेत्यादि।यशःकाव्यालंकारकृतः। यथाहुः। यावत्कीर्तिर्मनुष्यस्य पुण्या लोकेषु गीयते ॥ ताद्वर्षसहस्राणि स्वर्गलोके मही-यत इति । कामं वात्स्यायनादयः । सत्यं दमं शमं च योगशास्त्रकृतः । अन्ये दृष्टार्थवादिनो दंडनीतिकृतो व प्रसिद्धं ऐश्वर्यमेव स्वार्थं पुरुषार्थं वदंति । अतः सामाद्युपाया एव श्रेयःसाधनिमिति तेषां मतम् । तथैव त्यागं भोजनं च लोकायतिकाः । यज्ञतपोदानं यज्ञो देवतानां पूजनं तपश्च दानं च ॥१०॥ तेषां तुच्छफलत्वमाह । आद्यंतवंत इति। एषां लोका एतैः साध्यानि फलानि तमो-विष्या मोहावसानाः । भोगकालेऽप्यस्यादिभिः शुचार्पिता व्याप्ताः ॥११॥ भवतेर्ग्रुख्यत्वमाह। मयीति यावत्समाप्ति। हे सम्य। परमानंदरूपेणात्मना स्वरूपत्वेन स्कुरता ॥१२॥ किंच अन्येषां

श्रेयो वदंत्यनेकांतं यथाकर्म यथारुचि ॥ ९ ॥ धर्ममेके यशश्रान्ये कामं सत्यं दमं शमम् ॥ अन्ये वदंति स्वार्थं वा ऐश्वर्यं त्यागभोजनम्॥केचिद्यज्ञतपोदानं त्रतानि नियमान्यमान् ॥ १० ॥ आद्यंतवंत एवेषां लोकाः कर्मविनिर्मिताः ॥ दुःखोदर्कास्तमोनिष्ठाः ज्ञुद्रानंदाः श्रुचापिताः ॥ ११ ॥
मय्यपितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः ॥ मयात्मना सुखं यत्तकुतः स्याद्विषयात्मनाम् ॥ १२ ॥ अकिंचनस्य दांतस्य शांतस्य समचेतसः ॥ मया
संतुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिशः ॥ १३ ॥ न पारमेष्ठचं न महेंद्रधिष्ण्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् ॥ न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा मय्यपितात्मेच्छति मद्विनाऽन्यत् ॥ १४ ॥ न तथा मे प्रियत्म आत्मयोनिर्न शंकरः ॥ न च संकर्षणो न श्रीनैवात्मा च यथा भवान् ॥ १५ ॥ निरपेत्तं मुनिं
शांतं निर्वेरं समदर्शनम् ॥ अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूर्ययेत्यंविरेणुभिः ॥ १६ ॥ निष्किचना मय्यनुरक्तचेतसः शांता महांतोऽखिलजीववत्सलाः ॥ कामेरनालब्धियो जुपंति यत्तन्तरेपेत्त्यं न विदुः सुखं मम ॥ १७ ॥ वाध्यमानोऽपि मद्भक्तो विषयेरजितेद्रियः ॥ प्रायःप्रगल्भया भक्त्या विषयेनाभिभूयते
॥ १८ ॥ यथाऽविः सुसमृद्धार्चिः करोत्येधांसि भस्मसात् ॥ तथा मद्विषया भक्तिरुद्धवैनांसि कृतस्वशः ॥ १९ ॥ न साध्यति मां योगो न सांख्यं

तत्ति विद्यानि विद्यानि विद्यानि स्वाधिपत्यं सुखं भक्तस्य तु परिपूर्णमित्याह । अकिवनस्येति ॥१३॥ परिपूर्णतामेवाह । न पारमेष्ठथिमिति। रसाधिपत्यं पातालादिस्वाम्यम् । अपुनर्भवं मोक्षमिप । मिद्रना मां हित्वान्य के व्यक्षेच्छिति। अहमेव तस्य प्रेष्ठ इत्यर्थः ॥१४॥ ममापि स एव प्रेष्ठ इत्याह । न तथेति द्वाभ्याम् । आत्मयोनिर्वि ह्या पुत्रोऽपि । शंकरो मत्स्वरूपभूतोऽपि । संकर्षणो आताऽपि । भार्याऽपि । आत्मा मृतिरिपि । यथा भक्त इति । वक्तव्येऽतिहर्षणाह । भवानिति ॥१५॥ पूर्येय मदंतर्वित्वद्वांडानि पवित्रीक्वर्योमिति भावेनेत्यर्थः ॥१६॥ किंच मद्भक्तानां सुखमेतावदेवंभूतमिति वा को वक्तं समर्थो यतस्तर्यसंवेदं निरुपमित्याह । निष्किचना इति । महांतो निरिभमानाः ।अनालब्धियोऽस्पृष्टचित्ताः । निष्किचनत्वादीनां यथेष्टं हेतुहेतुमद्भावः । एवंभृता मम मदीया यत्सुखं जुपंति सेवंते । तत्सुखं तएव विदुर्लभते नान्ये । कुतः नैरपेच्यं नास्त्यपेक्षणीयं येषां ते निरपेच्यास्तैरेव लभ्यं न तु मोक्षापेक्षरपीत्यर्थः ।यद्वा । एवंभृताः संतो ये मम मामित्यर्थः । जुपंति प्रीणंति त एव यर्षरपेच्यं सुखं तिद्वदुर्नान्य इत्यन्वयः ॥१७॥ अपि च आस्तां तावदुत्तमभक्तकथा यतः प्राक्ठतोऽपि भक्तः कृतार्थ एवेत्याह । बाष्यमान इति द्वाभ्याम्। विषयराक्रष्यमाणोऽपि । प्रगन्भया

11791

समर्थया ॥१८॥ पाकाद्यर्थं प्रज्वालितोऽग्निर्यथा काष्टानि भस्मीकरोति तथा रागादिनाऽपि कथंचिन्मद्विषया सती भक्तिः समस्तपापानीति । मगवानपि स्वभित महिमाश्चर्येण संबोधयित । अहो उद्भव । विस्मयं शृण्विति ॥१९॥ अत एवंभृतम् । श्रेयो नान्यदस्तीत्याह । न साधयतीति द्वाभ्याम् ॥२०॥ श्रद्धया या मक्तिस्तया। संमवाञ्चातिदोपादपीत्यर्थः ॥२१॥ भक्त्यभावेऽन्य-त्साधनं व्यर्थमित्याह द्वाभ्याम् । धर्म इति।।२२॥ रोमद्दर्पादिकं विना कथं मक्तिर्गम्यते । भक्त्याविना च कथमाश्रयः शुध्येदिति।।२३॥ किंच मक्तिः स्वाश्रयं शोधयतीति कि वक्तव्यं यो गद्दगद-वागादिलक्षणो मद्भक्तियुक्तो लोकं सर्वं पुनातीत्याह । वागिति ॥२४॥ अपिच मक्त्यैवात्मशुद्धिर्नान्यत इति सदृष्टांतमाह । यथेति । यथाऽग्निना व्यातं तापितमेव हेम सवर्णमंतमेलं जहाति न क्षालनादिभिः । स्वं निजं रूपं च भजते । कर्मानुशयं कर्मवासनाम् । मां भजते यदृपतामापद्यते ॥२५॥ ननु त्रक्षविदाप्नोति परम् । तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेतीस्यादिश्रनिभ्यो ज्ञानादेवाविद्या-निवस्या त्वत्प्राप्तिरवगम्यते क्रुतो भक्तियोगेनेत्युच्यते तत्राह । यथायथेति । आत्मा चित्तं परिमृज्यते मत्युण्यकथानां अवणरिभिधानेश । भक्तरेवावांतरव्यापारो ज्ञानं न पृथिगत्यर्थः ॥२६॥ धर्म उद्भव ॥ न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता ॥ २० ॥ भक्त्या ऽहमेकया श्राह्यः श्रद्धया ऽऽत्मा त्रियः सताम ॥ भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि संभवात् ॥ २१ ॥ धर्मः सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता ॥ मद्भक्तयापेतमात्मानं न सम्यक्तपुनाति हि ॥ २२ ॥ कथं विना रोमहर्षं द्रवता चेतसा विना ॥ विनाऽऽनंदाश्रकलया शुध्येद्भक्तया विनाऽऽशयः ॥२३॥ वाग्यद्भदा द्रवते यस्य चित्तं रुद्त्यभीच्णं हमति कचिच ॥ विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ॥ २४ ॥ यथाऽमिना हेममलं जहाति ध्मातं पुनः स्वं भजते स्वरूपम् ॥ आत्मा च कर्मानुशयं विध्य मद्धक्तियोगेन अजत्यथो मास ॥ २५ ॥ यथा यथाऽऽत्मा परिमृज्यतेऽसौ मत्पुण्यगाथाश्रवणाभिधानैः ॥ तथा तथा पर्यति वस्त सूच्मं चन्नुर्यथैवांजनसंप्रयुक्तम् ॥ २६ ॥ विषयान्ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विषज्ञते ॥ मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविछीयते ॥ २७ ॥ तस्मादसद-भिध्यानं यथा स्वप्नमनोरथम् ॥ हित्वा मयि समाधतस्व मनो मङ्खावभावितम् ॥ २८ ॥ स्त्रीणां स्त्रीसंगिनां संगं त्यक्तवा दूरत आत्मवान् ॥ चेमे विविक्त आसीनश्चितयेन्मामतंद्रितः ॥ २९ ॥ न तथा अस्य भवेत्क्केशो वंधश्चान्यप्रसंगतः ॥ योपित्संगाद्यथा पुंसो यथा तत्संगिसंगतः ॥ ३० ॥ उद्भव उवाच ॥ यथा त्वामरविंदाक्ष यादृशं वा यदात्मकम् ॥ ध्यायेन्सुसुद्धरेतन्मे ध्यानं मे वक्तुमईसि ॥३१॥ श्रीभगवानुवाच ॥ सम आसनआसीनः

किंच ज्ञानं नाम चित्तस्य मदाकारपरिणामः। स च मां भजतः स्वभावत एव भवति । न च यत्नांतरयपेक्षत इति सदृष्टांतमाह। विषयानिति ॥२७॥ यस्माद्न्यसाधनं तत्फलं च स्वप्नमनोरथवद्-सद्भिष्यानमात्रं तस्मात्तिहृश्य मद्येव मनः समाहितं कुर्विति प्रकराणार्थप्रपसंहरति । तस्मादिति । मद्भावभावितं मद्भावेन भजनेनैव शोधितम् ॥२८॥ विशेषतो वात्स्यायनाद्युक्तकाममार्गाः परित्याज्या इत्याह । स्त्रीणामिति । आत्मवान् धीरः सन् । चेमे निर्भये देशे । विविक्ते विजने ॥२९॥ एतदुपपादयित । न तथेति । अस्य पुंसो यथा तत्संगिसंगतः वर्रेशो भवेत् । यथा च वंधो योपित्संगतस्तथाऽन्यप्रसंगतो न भवेदिति ॥३०॥ मां चितयेदित्युक्तं तत्प्रकारं पृच्छति । यथेति ध्यानांगप्रकाः। याद्रशमिति ध्येयविशेषणप्रकाः। यदात्मकमिति यस्य तानि विशेषणानि तत्स्वस्वस्वभुक्तः । एतन्मे ध्यानं मे वक्तुमईसीति पाठः। तत्रायमर्थः । मुमुद्धस्त्वां यथा ध्यायेत तन्मे वक्तुमईसीति जिज्ञासोः कथनाय । मे पुनरेतन्वद्दास्यमेव पुरुपार्थो न तुष्यानेन कृत्यमस्तीति। श्रीवरी

36058

3311

तदुक्तम् । त्वयोपभ्रतःसग्गंधेत्यादि । त्वं वबतुमईसीति पाठः सुगमः ॥३१॥ तत्र ध्यानांगत्वेनासनप्राणयामप्रकारमाह । सम इति चतुमिः। समेनात्यु च्छिते नातिनीचे आसने कंवलादौ समकायः सन् । यथासुखमासीन इति नास्ति स्वस्तिकादिनियम इत्युक्तम् । नासाप्रनिरीक्षणं च चित्तस्थैर्याय । अंतर्लच्यो बहिईष्टिः स्थिरचित्तः सुमंयत इति योगशास्त्रोकतेः ॥३२॥ विपर्ययेण रेचकप्र-कृकंभकक्रमेणापि । यद्या । वामनाच्या पृत्तिं दक्षिणया त्यज्ञेनया वा प्रितं वामयेत्येवं विपर्ययेण । यथोक्तं योगे । इडया प्रयेद्वायुं त्यज्ञेत्तितः । पिंगलाप्र्रितं वायुनिडया च परित्य-केदित । निर्जितेद्विय इति प्रत्याहार उक्तः ॥३३॥ प्राणायामो द्विविधः सगर्भोऽनाभेश्वेति । तत्र श्रेष्ठत्वात्प्रणवगर्भमाह । हरीति द्वाम्याम् । म्लाधारादारम्याविच्छित्रं संततं घंटानादतुन्यमौकारं हित् संस्थितं प्राणेनोदीयोध्वेद्वादशांतपर्यंतं नीत्वा । कथम् । विसोर्णवत्कमलनालतंतुवत् । तत्र मात्रातीते स्वरं पंचदशं विदुं संवेशयेत् । अथ पुनिरत्यस्य तं च विदुशिरस्कं कुर्यादित्यर्थः । यद्वा । म्लाधारादारम्य मूर्धान्तपर्यतं विसतंतुवत्यस्ममविच्छित्रं संततं हित् मनसि प्राणेनोदीयोभिन्यज्याथ पुनस्तत्रोकारे घंटानादतुन्यं स्वरप्रदाचं नादं स्थिरीक्वर्यादिति ॥३४॥ मासादर्वाक् जितानिलो समकायो यथासुखम् ॥ हस्तावुत्संग आधाय स्वनासामकृतिक्षणः ॥ ३२ ॥ प्राणस्य शोधयेनमार्गं पूरकुंभकरेचकैः ॥ विपर्ययेणापि शनेरभ्यसेनिजिते-

समकायो यथासुखम्।। हस्तावुत्संग आधाय स्वनासाप्रकृतेक्षणः।। ३२ ॥ प्राणस्य शोधयेन्मागं पूर्कुंभकरेनकैः।। विषयेयेणापि शनैरम्यसेन्निर्निर्देशः।।३३॥ हद्यविन्छन्नमोंकारं घंटानादं विसोर्णवत्।। प्राणेनोदीर्यं तत्राह पुनः संवेशयेत्स्वरम् ॥ ३४॥ एवं प्रणवसंयुक्तं प्राणमेव समभ्यसेत् ॥ दशकृत्विन्निष्वणं मासादविग्जितानिलः ॥ ३५ ॥ हत्पुंडरीकमंतस्थमूर्ध्वनालमधोमुखम् ॥ ध्यात्वोर्ध्वमुन्निद्रमष्टपत्रं सकर्णिकम् ॥ ३६ ॥ कर्णिकायां न्यसेत्सूर्यसोमाग्नीनुत्तरोत्तरम् ॥ विह्नमध्ये समरेद्रूपं ममेतद्भयानमंगलम् ॥ ३० ॥ समं प्रशांतं सुमुखं दीर्घचारुवतुर्भुजम् ॥ सुचारुसुदरप्रीवं सुक्षपोलं शुचिस्मितम् ॥ ३८ ॥ समानकर्णविन्यस्तस्फुरन्मकरकुंडलम् ॥ हेमांवरं घनश्यामं श्रीवत्सश्रीनिकेतनम् ॥ ३९ ॥ शांखचकगदापद्मवनमान्ताविभूषितम्॥ नृपुरैर्विलसत्पादं कौस्तुभप्रभया युतम्॥४०॥ द्यमितिरीटकटककिटसूत्रांगदायुतम्॥ सर्वाङ्गसुदरं हद्यं प्रसादसुमुखेक्षणम् ॥४१॥ सुकुमारमिभध्यायेत्सर्वाङ्गसु मनो दधत् ॥ इन्द्रियाणीद्रियार्थेभ्यो मनसाऽऽकृष्य तन्मनः ॥ बुद्धचा सारिथना धीरः प्रणयेन्मिय सर्वतः ॥ ४२ ॥ तत्सर्वन्यापकं चित्तमाकृष्येकत्र धारयेत् ॥ नान्यानि चितयेद्भूयः सुस्मितं भावयेन्मुखम् ॥ ४३ ॥ तत्र लब्धितम् ज्योतिष्वं संयुतम् ॥ ४४ ॥ ध्यानेन्यतिष्वं वित्तयेत् ॥ ४४ ॥ एवं समाहितमित्मिमेवात्मानमात्मि ॥ विवष्टे मिय सर्वातम् ज्योतिष्वं संयुतम् ॥ ४४ ॥ ध्यानेन

मवित ॥३५॥ एवं ध्यानांगम्रक्त्वा यादशमित्यस्योत्तरं वक्तुं ध्येयपीठमाह। हृत्युंडरीकमिति सार्थेन । अंतस्थं देहांतर्वित ऊर्ध्वनालमधोम्रसं मुकलितं च कदलीपुष्पसंकाशं यदस्ति तिह्नपरीतं ध्या-त्वेत्यर्थः ॥३६॥ न्यसेचितयेत् । सिवशेपणं ध्यानमाह । विह्नमध्य इति पड्भिः । ध्यानमंगलं ध्यानस्य शुभं विषयम् ॥३७॥ सममनुरूपावयवम् । दीर्घाश्चारवश्चत्वारो भुजा यस्मिस्तत् । सुचाल अतिरम्यम् ॥३८॥ समानयोः कर्णयोविन्यस्ते स्पुरती मकराकारे कुंडले यस्मिस्तत् । श्रीवत्सिश्रियोनिकतनं वक्षसि दक्षिणवामतः । ताम्यां युक्तमित्यर्थः ॥३९॥४०॥ द्युमिद्धः किरीटादिमि-रासमंताद्युतमलंकृतम् । प्रसादेन शोभनं मुखमीद्यणं च यस्मिस्तत् ॥४१॥ सुकुमारमितकोमलम् । सिवशेपणं ध्यानमुपसंहरति । इंद्रियाणीति। प्राकरेण नयेत्। सर्वतः सर्वाङ्गयुक्ते ॥४२॥ यादश-मित्यस्योत्तरत्वेन सिवशेपणमुक्तवा यदात्मकमित्यस्योत्तरत्वा शनैविशेषणत्यागेन ध्यानमेव समाधिपर्यतमाह् । तिदिति त्रिभिः एकत्रांगे । अन्यान्यंगानि न चितयेत् । एकत्रेति यदुक्तं तदेवांगं

गरना

दर्शयति । सुस्मितमिति ॥४३॥ व्योम्नि सर्वकारणरूपे । तच्च कारणत्वमिप त्यक्तवा मदारोहो मिय शुद्धे ब्रह्मण्यारुद्धः सन् किंचिद्धचातृष्येयविभागमिप वितयेत् ॥४४॥ मामेवात्मिनि विचये आत्मानं च सर्वात्मिनि मिय संयुतं विचष्टे । ज्योतिज्योतिपि संयुक्तिमिनेत्यन्वयः ॥४५॥ एवंभृतसमाधिपर्यतष्यानस्य फलमाह । ध्यानेनेति । मनो युंजतः समाद्वतः । द्रव्यज्ञानक्रियो अमोऽधिभृताधिदैवाध्यात्मरूपो दश्यद्रष्टृदर्शनरूपो वा अमो निर्वाणं शांति सम्यग्यास्यतीति ॥४६॥ इति श्रीमद्भागवते एकादशस्त्रंथे टीकायां चतुर्दशोऽष्यायः ॥१४॥ ततः पंचदशे श्रोक्ता सिद्धयो धारणाजुगाः ॥ श्रीविष्णुपदसंत्राप्तावया मताः ॥१॥ एवं मनो युंजतो योगिनोऽन्तराविभवंत्यः सिद्धयोऽष्यंतरायप्राया एवातस्ताः परिहृत्य परमेश्वरपर एव भवेदिति वक्तं सिद्धीराह । जितेदियस्येति । युक्तस्य स्थिरचित्तस्य ॥१॥ स्विदिति वितर्भे । कास्वित्तिनामा कथंस्वित्कीदशो वा धारणाश्च कतीति प्रशांतरे वाशवदः । त्यमेवतन्जानासि नान्य इत्याशयेनाह । योगिनामिति ॥२॥ धारणाश्चाष्टादशेऽत्यनुपंगः । योगपारगेरिति । विकालज्ञत्वादिज्ञद्वसिद्धीरन्येऽपि जानंति विभावः। अहमेव प्रधानं ग्रुष्यः स्वभावत आश्रयो यासां ताः । मत्याह्रप्यं प्राप्तेषु किंचि-

नेत्थं सुतीत्रेण युंजतो योगिनो मनः ॥ संयास्यत्याशु निर्वाणं द्रव्यज्ञानिकयाश्रमः ॥४६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कंधे भगवदुद्ध-वसंवादे चतुर्वशोऽध्यायः ॥१४॥ श्रीभगवानुवाच ॥ जितेंद्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः ॥ मिय धारयतश्चेत उपतिष्ठंति सिद्धयः ॥ १ ॥ उद्धव उवाच ॥ कया धारणया कास्वित्कथं स्वितिसिद्धिरच्युत ॥ कित वा सिद्धयो बृहि योगिनां सिद्धिदो भवाच् ॥ २ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ सिद्धयोऽष्टादश प्रोक्ता धारणायोगपारगैः ॥ तासामष्टो मत्प्रधाना दशेव गुणहेतवः ॥ ३ ॥ अणिमा महिमा मृतेंर्छियमा प्राविरिद्रियेः ॥ प्राकारयं श्रुतदृष्टियु शिक्तिरेरणमीशिता ॥४॥ गुणेष्वसंगो वशिता यत्कामस्तद्वस्यित ॥ एता मे सिद्धयः सौम्य अष्टावौत्पत्तिका मताः ॥ ५ ॥ अनूर्पिमत्वं देहेऽस्मिन्दूरश्रवणदर्शनम् ॥ मनोजवः कामरूपं परकायप्रवेशनम् ॥ ६ ॥ स्वच्छंदमृत्युदेवानां सहकीडानुदर्शनम् ॥ यथा संकल्पसंसिद्धिराज्ञाऽप्रति-हिता गितिः ॥७॥ त्रिकळाज्ञत्वमद्धदं परिचत्ताद्यभिज्ञता ॥ अग्न्यकांबुविषादीनां प्रतिष्टंमोऽपराजयः ॥ ८ ॥ एताश्रोहेशतः प्रोक्ता योगधारणिसिद्धायाः ॥ यया धारणया या स्याद्यथा वा स्यात्रिवोध मे ॥९॥ भृतसूत्वमात्मिन मिय तन्मात्रं धारयेन्मनः ॥ अणिमानमवाप्नोति तन्मात्रोपासको

न्न्यूना भवंतीति मावः । गुणहेतवः सस्वोत्कपहेतुकाः ॥३॥ ताः स्वरूपेणोपदिशति । अणिमेति सार्धः पंचिमः । अणिमा महिमा लिघमा च म्तेर्देहस्य तिसः सिद्धयः । प्राप्तिनीम सिद्धिः सर्वे प्राणिनामिद्वियः सह । तत्तदिष्ठातदेवतारूपेण संबंध इत्यर्थः । अतेषु पारलीकिकेषु दृष्टेषु दर्शनयोग्येष्विप सर्वेषु भृतिवरादिपिहितेष्विप प्राकाश्यं मोगदर्शनसामर्थ्यं सिद्धिः शक्तीनां मायातदंश-भृतानां प्रेरणम् । तत्रेश्वरे मायाया अन्येषु तदंशानां प्रेरणमीशितानामसिद्धिः ॥४॥ विषयभोगेष्वसंगो विश्वतासिद्धिः । यत्कामो यदत्सुखं कामयते तत्तद्वस्यति तस्य तस्य सीमानंत्रा मोतिति सिद्धिः । औत्पित्तिकाः स्वाभाविकयो निरित्रियार्थित्यर्थः ॥५॥ गुणहेतुसिद्धीराह । अनुमियस्यं छुत्पिपासादिराहित्यम् । दूरे अवणं दर्शनं चेति द्वे सिद्धी । मनावेगेन देदस्य गतिः । कामितह्य-प्राप्तिः । परकाये प्रवेशः ॥६॥ स्वेच्छामृत्युः । अप्सरोभिः सह देवानां याः क्रीडास्तासमञ्जदर्शनं । प्राप्तिः संकल्पानुक्षप्राप्तिः । अप्रतिहता आसमंताद्गितियस्याः सा आज्ञा चेत्येता दश ॥७॥ सुद्रसिद्धीश्च पंचाह । त्रिकालज्ञत्विमिति । अद्धन्द्वं शीतोष्णाद्यनभित्वः अग्न्यादीनां संस्तंभनस् ॥८॥ यत्तद्वासिः सह विशेषतो निक्षप्यति । ययेति यावत्समाप्ति ॥९॥ भृतद्वन्रमोपाधी मिष

श्रीघरी

अ०१५

॥३०॥

तन्मात्रं भृतस्त्वमाकारम् । स तन्मात्रोपासकः । मम मदीयमणिमानम् ॥१०॥ ज्ञानशक्तिमहत्त्वरोपाधौ मिय यथासंस्थं महत्त्वत्वाकारम् । भृतानां चेति । आकाशादिभृतोपाधौ च मिय मनो धारयंस्तत्त्वद्भृतमहिमानं प्रामोतीत्यर्थः ॥११॥ वाय्वादिभृतानां ये परमाणवस्तन्मये तदुपाधौ मिय चित्तं रंजयन् योगी कालस्वन्मार्थतां कालपरमाण्पाधिरूपतामिति लघुत्वविवरणम् । तदुक्तम् । स कालः परमाणुत्तें यो श्वंक्ते परमाणुतामिति ॥ १२ ॥ वैकारिकाहंकारोपाधौ मिय । अखिलमेकाग्रम् । आत्मत्वमधिष्ठातृत्वम् । अत्र हेतः । मन्मनाः । मिय मनोधारणप्रभावादेवं भविते । नात्रातीव हेतुरत्वसंघेय हित भावः । एवं मद्वारणानुभावेन मद्योगवलमाश्रय हत्यादिषु द्रष्टव्यम् ॥ १३ ॥ कियाशक्तिप्रधानं महत्त्वसेव सत्रे तदुपाधौ मिय समे पारमेल्कं सर्वोत्कृष्टं प्राकावयं विदेते । कथंभृतस्य । अव्यक्ताव्जनम यस्य सत्रस्य । तदुपाधेर्ममेत्यर्थः ॥१४॥ व्यधिश्वेरे त्रिगुणमायानियंतिर एत एव कालविग्रहे आकलयतृरूपेऽन्तर्यामिणि । ईशित्वं विशिनष्टि । चेत्रज्ञानां जीवानां चेत्राणां तदुपाधीनां च चोदनां प्रेरणं न तु विश्वसृष्टचादिकर्तृत्वलक्षणमित्यर्थः ॥१५॥ तुरीयाक्षे विराट् हिरण्यगर्भत्र कारणं चेत्युपाषयः । ईशस्य यत्निभिद्दीनं तुरीयं तत्यदं विदु-मम ॥१०॥ महत्यात्मनमिय परे यथासंस्थं मनो दधत् ॥ महिमानमवाप्नोति भृतानां च पृथवपृथक् ॥ ११ ॥ परमाणुमये चित्तं भृतानां मिय रंज-यद्या योगी लियानमवाप्नुयात् ॥ १२ ॥ धारयनमय्यहंतत्त्वे मनो वैकारिकेऽखिलम् ॥ सर्वेद्रियाणामात्मत्वं प्राप्तिं प्राप्तोति मन्मनाः ॥१३॥ महत्यात्मनि यः सूत्रे धारयनमय्यहंतत्त्वे पारमेष्ठयं मे विदेतेऽव्यक्तजनमनः ॥१४॥ विष्णौ त्र्यधीश्वरे चित्तं धार-

मन्मनाः ॥१३॥ महत्यात्मनि यः सूत्रे धारयेनमिय मानसम् ॥ प्राकाश्यं पारमेष्ठचं मे विंदतेऽव्यक्तजनमनः ॥१४॥ विष्णो त्र्यधीश्वरे चित्तं धारयेत्कालविष्रहे ॥ स ईशित्वमवाप्नोति च्रेत्रचेत्रज्ञचोदनाम् ॥१५॥ नारायणे तुरीयाख्याये भगवच्छव्दशब्दिते ॥ मनो मय्यादधद्योगी मद्धमां विशतामियात् ॥१६॥ निर्गुणे ब्रह्मणि मिय धारयन्विशदं मनः ॥ परमानंदमाप्त्रोति यत्र कामोऽवसीयते ॥१७॥ श्वेतद्वीपपतौ चित्तं शुद्धे धर्ममये मिय ॥
धारयञ्छ्वेततां याति षद्धर्मिरहितो नरः ॥१८॥ मय्याकाशात्मनि प्राणे मनसा घोषमुद्धहन् ॥ तत्रोपलव्धा भृतानां हंसो वाचः शृणोत्यसौ ॥१९॥
चत्तुस्वष्टरि संयोज्य त्वष्टारमिप चत्तुषि ॥ मां तत्र मनसा ध्यायन्विश्वं पश्यति सूद्दमहक् ॥ २०॥ मनो मिय सुसंयोज्य देहं तदनुवायुना ॥
मद्धारणानुभावेन तत्रात्मा यत्र वे मनः ॥ २१ ॥ यदा मन उपादाय यद्यद्रूपं बुभूषिति ॥ तत्तद्भवेन्मनोरूपं मद्योगवलमाश्रयः ॥ २२ ॥ परकायं
रित्येवंलक्षणे । ऐश्वर्यस्य समप्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ॥ ज्ञानवैराज्ययोश्वेव पण्णां भग इतीरणा ॥ वद्वित भगवच्छव्दशब्दिते ॥ १६ ॥ यत्र परमानंदरूपे सर्वोऽपि कामस्वदंशमृतोऽवसीयते

रित्येवंलक्षणे । ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ॥ ज्ञानवैराग्ययोश्वैव पण्णां भग इतीरणा ॥ तद्वित भगवच्छ्व्दशब्दिते ॥ १६ ॥ यत्र परमानंदरूपे सर्वोऽपि कामस्तदंशभ्तोऽवसीयते समाप्यते तम् ॥१७॥ अतःपरं गुणहेतुकाः सिद्धीराह । शुद्धे सन्वात्मके । श्वेततां शुद्धरूपताम् ॥ १८ ॥ आकाशात्मा यः प्राणः समष्टिरूपस्तद्भूपे मिय मनसा घोषं नादं वितयस्तौ हंसो जीव-स्तत्राकाशे उपलब्धा ज्ञाता संस्तत्रस्था विचित्रा वाचः शृणोति । यदा । तत्राकाशे उपलब्धा अभिव्यक्ता या वाचस्ता द्रतः शृणोतिति ॥१९॥ त्वष्टा आदित्यस्तिस्मन्नपरिच्छिन्ने चहुः संयोज्य तं च चहुपि संयोज्य तत्रोभयसंयोगे मां ध्यायन् विश्वं द्रतः पश्यति ॥२०॥ मनो देहं च तद्जुविना वागुना सह मिय सुसंयोज्य या मद्धारणा क्रियते तस्याः प्रभावेण यत्र मनो याति तत्रा तमा देहो यातीत्यर्थः । यहा । मनः कर्त् आत्मानं वागुना सह देहं च मिय सुसंयोज्य यत्र याति तद्गु तत्र देहो यातीति ॥२१॥ मन उपादाय उपादानकारणं कृत्वा यद्यदेवादिरूपं मिततुमि-च्छित वचन्मनोरूपं मनसोऽभीष्टरूपं योगी भवेत् । कृतः । यतो मद्योगवलस् । योऽहमचित्यशक्तिनीनाकारस्तिस्मनमिय मनसो योगो घारणा तस्य वलं प्रभावः स एवाश्रयः कारणम् ॥२२॥

113811

यत्र प्रविविश्वति नत्रात्मानं चिन्तयेत् । ततः विंडं स्वदेहं हिन्या प्राणः प्राणप्रधानिलगशारीगेषाधिर्वायुम्तो वाह्यवायौ भृतः प्रविष्टस्तेन मार्गेणेत्यर्थः । पर्डि छित्वत् भृगो यथा पुष्पान्पुष्पांतरमनायासैन प्रविश्वति तद्धत् ॥ २३॥ विंडं हित्वेत्युक्तं तत्प्रकारं कथयन्स्वच्छंदमृत्युमाह । पाष्प्या पार्षिणना गुदं निरुष्य प्राणं प्राणोषाधिमात्मानं त्रद्वारंश्चेण मृर्घद्वारेण । त्रद्धान्युपलक्षणम् । त्रद्धा वा अन्यद्वा अपेक्षितं स्थानं मनसा नीत्वा ॥ २४॥ मत्स्थं मन्मृतिंरूपं शुद्धं सद्यं चितयेत् । तदा सद्यवृत्तपः सद्याश्चेण । १५ ॥ यदा वा अकालेऽिष । यथा वेति पाठे यथावा येन केनापि प्रकारेण । सद्या संकल्पयेच्या यथावत्त्राप्तातेतित्यर्थः । यदा । यथा संकल्पयेद्यथा वा मत्परो मिय विश्वासवान् भवति तथा तद्युरूपं सर्वमाप्नोतीत्यर्थः । कि कुर्वन् । सत्ये सत्यसंकल्पे मिय मनो युंजन् ॥ २६ ॥ मदिति पृथक् पदम् । भगेत्यर्थः । सर्वनियंतुर्विशतुः ईशितुः स्वतंत्रस्य मम भावं स्वभावं प्राप्तः । एता गुणहेतवः ॥ २७॥ अतः परं चुद्राः। घारणाविद इति त्रिकालक्षेत्रस्थारणा मचिता। त्रकालको त्रिकालवस्तुविषया । स्वजन्ममृत्युम्यामुपवृंहिता तत्सहिता। अनयेव परचिताद्यभिज्ञताऽपि व्याख्याता॥ २८॥ अग्न्यादिसर्विषया मगवानित्यवं मृतयोगमयं वपुः तैर्नामिम्येत ।

विशन्सिद्ध आत्मानं तत्र भावयेत् ॥ पिंडं हित्वा विशेत्प्राणो वायुभूतः पडंघिवत् ॥ २३ ॥ पाष्ण्यांपीड्य गुदं प्राणं हृदुरःकंठमूर्धम् ॥ आरोप्य वसारंभ्रेण वसा नीत्वोत्स्जेत्तन्म ॥ २४ ॥ विहरिष्य-सुराक्रीडे मत्स्थं सत्त्वं विभावयेत् ॥ विमानेनोपतिष्ठंति सत्त्ववृत्तीः मुरिस्रयः ॥२५॥ यथा संकल्पयेद्बुद्धचा यदा वा मत्परः पुमान् ॥ मिय सत्ये मनो युंजंस्तथा तत्समुपाश्नुते ॥ २६ ॥ यो वे मद्भावमापत्र ईशितुर्वशितुः पुमान् ॥ कृत-श्रिक्त विहन्येत तस्य चाज्ञा यथा मम ॥२७॥ मद्भन्त्या शुद्धसत्त्वस्य योगिनो धारणाविदः ॥ तस्य त्रैकालकी बुद्धिर्जन्मसृत्यृप्वृंहिता ॥ २८ ॥ अग्न्यादिभिन् हन्येत सुनेयोंगमयं वपुः ॥ मद्योगश्रांतचित्तस्य यादसासुदकं यथा ॥२९॥ मद्भिभूतीरभिष्यायञ्ज्ञीवत्सास्रविभूपिताः ॥ ध्वजातपत्र-व्यजनैः स भवेदपराजितः ॥ ३० ॥ उपासकस्य मामेवं योगधारणया सुनेः ॥ सिद्धयः पूर्वकथिता उपतिष्ठंत्यशेषतः ॥३१॥ जितेन्द्रियस्य दांतस्य जितश्वासात्मनो सुनेः ॥ मद्धारणां धारयतः का सा सिद्धिः सुदुर्लभा ॥ ३२ ॥ अंतरायान्वदंत्येता युंजतो योगमुत्तमम् ॥ मया संपद्यमानस्य कालक्षपणहेतवः ॥३३॥ जन्मोपधितपोमंत्रैर्यावतीरिह सिद्धयः ॥ योगेनाप्नोति ताः सर्वा नान्येयोंगगितं त्रजेत् ॥ ३४ ॥ सर्वासामि सिद्धीनां हेतुः पतिरहं प्रभुः ॥ अहं योगस्य सांख्यस्य धर्मस्य ब्रह्मवादिनाम् ॥३५॥ अहमात्माऽन्यतरो वाह्योऽनावृतः सर्वदेहिनाम् ॥ यथा भूतानि भृतेषु विहन्ति विहत्ति ।

अत्र हेतुः। मद्योगेति । यादसामुद्कं यथाऽभिधातकं न भवति तथा तस्य वषुपोऽजन्याद्य इत्यर्थः। अनयैवाद्वंद्वताऽपि व्याख्याता॥२९॥ मद्विभूतीर्ममावतारान्। ध्वजादिभिः सह ॥३०॥ उपसंह-रित । उपासकस्येति। एवं पृथ्ग्धारणाभिः ॥३१॥ यद्वा । किं नानाधारणाप्रयासेन एकयैव सर्वाः सिद्धयो भवंतीत्याह। जितेंद्रियस्येति । मद्वारणां नारायणे तृतीयाख्य इत्यत्रोक्ताम्। या सुदु-र्छभा स्यात्सा का । न काचिदित्यर्थः ॥३२॥ यद्यप्येवं तथापि न प्रार्थ्या इत्याह । अंतरायानिति ॥३३॥ तस्मादहैतुकीयमेव धारणा कार्या नान्याः । कान्या इत्याह । जन्मेति । जन्मनैव काश्वित्सिद्धयो भवंति । यथा देवानां यथा च यादंसामुद्कस्तंभः पच्यादीनां खेच्यरत्वादि । तदुक्तं पातंजले । जन्मौपिवत्योगंजाः सिद्धय इति । योगेन मद्वारणामित्युक्तेन । योगमिति मत्सालोक्यादिस्वपम् ॥३४॥ कृत इत्यत आह । सर्वासामित्यर्द्धेन । प्रभुत्वोषपादनं हेतुः कारणं पतिः पालयिता चेति । किंच न केवलं सिद्धीनामेव प्रभुरपि तु मोक्षादीनामपीत्याह।

श्रीघरी

207 . 9 3

1132

अहमिति । योगो मोक्षः सांख्यं तत्साघनं ज्ञानम्। धर्मस्य तदुपदेष्टूणां ब्रह्मवादिनां च ॥३५॥ कृतस्तत्राह । अहमिति । सर्वदेहिनां जीवानामात्मा । यत आंतरोऽन्तर्यामी । एप त आत्मान्तर्याम्यमृत इति श्रुतेः । ति किमंतर्वित्वात्परिच्छिनः न बाह्यश्रव्यापक इत्यर्थः ।तत्र हेतुः। अनावृतः । एतत्सदृष्टांतमाह । भृतेषु चतुविषेषु महामृतानि यथा बिह्यांतय मवंति स्वयमहमपि तथेत्यर्थः ॥३६॥ इति श्रीमद्भागवते एकादशस्कंघे टीकायां पंचदशोऽष्यायः ॥१५॥ योडशे तु हरेराविर्मावयुक्ता विभूत्यः ॥ ज्ञानवीर्यप्रमावादिविश्वेणोपवर्णिताः ॥ १॥ अंतिविच्ते यद्ध्यान्मश्रव्यात्मनम् ॥ अतस्तद्योग्यतापत्ये विभूत्यादिनिरुपणम् ॥२॥ एवं तावस्त्रवाध्यायप्रप्रप्रद्वानिरुपताः ॥ ब्रह्मत्वसंभवे तावत्सप्तमादिचतुष्टये ॥ ३ ॥ वंषप्रक्रत्योस्तु निर्धारे सद्ध-क्त्योस्त ततः परे ॥ द्वादशेऽनंतरं कर्मकृतित्याग्व्यवस्थिते ॥४॥ हंसेतिहासतो योगनिष्ठायां च त्रयोदशे ॥ श्रेयःसाधननिर्धारे ष्याने चैव चतुर्दशे ॥५॥ घारणासिद्धिमेदे चप्रसंगेन निरंतरे ॥ उद्धवप्रश्रतो दत्तप्रस्ताचे स्ति ।।६॥ योडशे भृतिविस्तारे द्वयोर्वर्णाश्रमत्रते ॥ ज्ञानादिनिर्णये चातो यमादीनां च निर्णये ॥७॥ योगत्रयाधिकारे तु विशे च तदनंतरे ॥ सन्वसंख्याविवादे च पुंपकृत्योविवेचने ॥८॥ जनममृत्युप्रकारे चद्वाविशे दत्तप्रसत्तम् ॥ परापराधसहनं चतुर्भस्तदनंतरैः ॥९॥ सप्तविशे क्रियायोगप्रक्षेत तदुप्वर्णनम् ॥ अष्टाविशे ततः प्रोक्ता ज्ञानयोगोपसंहतिः रतः स्त्रयं तथा ॥ ३६॥ इति श्रीमद्वागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ उद्धव उवाच ॥ त्वं ब्रह्म परमं साचादनावातमः

रंतः स्वयं तथा ॥ ३६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः॥ १५॥ उद्धव उवाव ॥ त्वं ब्रह्म परमं साचादनाद्यंतम-पावृतम् ॥ सर्वेषामिष भावानां त्राणस्थित्यप्ययोद्भवः ॥१॥ उचाववेषु भृतेषु दुर्ज्ञेयमकृतात्मिभः ॥ उपासते त्वां भगवन्याथातथ्येन ब्राह्मणाः ॥ २ ॥ येषु येषु च भावेषु भक्त्या त्वां परमर्षयः ॥ उपासीना प्रपद्यंते संसिद्धिं तद्धदस्व मे ॥ ३ ॥ गृहश्चरिस भूतात्मा भूतानां भूतभावना ॥ न त्वां पर्यात भूतानि पर्यंतं मोहितानि ते ॥ ४ ॥ याः काश्च भूमौ दिवि वै रसायां विभूतयो दिच्च महाविभूते ॥ ता मह्ममाह्याह्मनुभावितास्ते नमामि ते तीर्थपदांत्रिपद्मम् ॥५॥ श्रीभगवानुवाच ॥ एवमेतदहं पृष्टः प्रश्नं प्रश्नविदांवर ॥ युयुत्सुना विनशने सपत्नेरर्जुनेन वै ॥ ६ ॥ क्षात्वा ज्ञातिविधं गर्ह्यमधर्मं राज्यहेतुकम् ॥ ततो निवृत्तो हंताऽहं हतोऽयमिति ठौकिकः॥७॥ स तदा पुरुषव्यात्रो युक्त्या मे प्रतिबोधितः ॥ अभ्यभाषत मामेवं यथा

॥१०॥ संसारासंभवप्रक्ते तन्मध्ये दत्तमुत्तरम् ॥तदशक्त्या पुनः प्रक्ते मक्तियोगोपसंहतिः ॥११॥ एवं प्रक्तोत्तराण्यत्र क्रमेणैतानि विश्वतिः ॥१२॥ अहमात्मांतरो बाह्योऽनावृतः सर्वदेहिनाम् ॥ यथा भूतानि भूतेषु बहिरंतः स्वयं तथेत्युक्तं तत्र भूतानि यथा क्वित्केनचित्रुणविश्वेषेणोद्रिक्तानि वर्तन्ते। क्वित्तिसामान्यरूपेणैव तथा त्वमपि कव कथं वर्तस इति विभूतीः प्रष्टुं प्रथमं तावदुक्तमेव सर्वात्मकत्वमञ्चवदिति । त्वं ब्रह्मेति । अपावृतं निरावरणं स्वतंत्रं वा । अतएव सर्वेपामपि त्राणं रक्षणम् । स्थितिर्जीवनम् । त्राणस्थितिहितावप्ययोद्भवौ यस्मात् । सन्वभुपादानकारणमित्यर्थः ॥१॥ अत्र सदाचारं प्रमाणमाह । याथातथ्येन यथार्थत्वेन । सर्वभूतकारणं त्वाम् । त्राह्मणा वेदतात्पर्यविदः ॥ २ ॥ एवं कारणत्वेन सर्वात्मत्वमन् विभूतीः पृच्छति । येष्विति । उपासीनाः संतः ॥३॥ दुर्ज्ञेयत्वमेवाह । गूढः अस्फुटः । भूतानां प्राणिनां मध्ये । अत्रहेतुः । भूतानामात्मा अंतर्यामी । अत्रापि हेतुः । हे मृत्भावनेति । ते त्वया ॥४॥ ता पव साकन्येन पृच्छति । हे महाविभूते ! याः काश्चिद्भूप्यादिषु ते विभूतयः । रसायां रसातले । अनुभावितास्त्वयैव केनचिच्छक्तिविश्वेषेण संयोजिताः । तीर्थानां पदं च तदंघिपमः च ॥५॥ नरावतारभूतार्जुनप्रश्नसंवादित्वाचवायं प्रश्नः साधीयानिति तावदनुमोदते । एवमिति त्रिभिः । प्रकृतं प्रष्टव्यम् । सपत्नैयोद्धुमिच्छता । विनश्ते कुरुक्तेते ॥६॥ युपुत्सोर्विभूतिप्रकृते कः प्रसंगस्तत्राह । ज्ञात्वित । लौकिकः

॥३२॥

प्राकृतमतिः सन् ॥७॥ स च यदा ततो ज्ञातिवधास्त्रिवृत्तस्तदा मया प्रतिबोधितः सन् यथा त्वमिभागसे एवं संग्राममुखे मामस्यमापत। तहदेव तवापि कथिष्यामीति भावः ॥८॥ ता विभृतीः कथयति । अहमिति । अस्मच्छन्दसमानाधिकरणाः प्रथमाता द्वितीयाताथ सर्वा विभृतयस्ताथोपासनार्थं कथ्यते । पृष्ठी च कचित्रिर्घारणे संबंधे च कविद्यथायोग्यं द्रष्टव्या । तयश्रामीपां मृता-नामात्मेति ते सुहृदिति ईश्वर हति च सामान्येनाहमुपास्य इत्यर्थः । एवं सर्वत्र । तेषां स्थित्युद्धवाष्ययः । तत्तद्वेतुरित्यर्थः ॥९॥ विशेषतो विभतीराह । कलयतां वशीकुर्वताम । गुणानां मध्ये साम्यं सर्वत्र समत्वम् । गुणानां सत्त्वादीनां साम्यमन्याकृतं वा । गुणिनि धर्मिणि औत्पत्तिकः स्वामाविको यो गुणः सोऽहम् ॥१०॥ स्त्रं प्रथमकार्यम् । महान्महत्तत्वम् । स्त्रमोपाधित्वाद्दुर्झे-यत्वाच जीवस्य सूचमत्वम् । बुद्धगुणेनात्मगुणेन चैव बालाग्रमात्रो सवरोऽपि दृष्ट इति श्रतेः ॥ ११ ॥ वेदानां संबंधी तेपामध्यापकः । पदानि त्रिपदा गायत्रीत्यर्थः ॥१२॥१३॥ इविर्धानी त्वं रणमूर्धनि ॥८॥ अहमात्मोद्धवामीषां भूतानां सुहृदीश्वरः ॥ अहं सर्वाणि भृतानि तेषां स्थित्युद्धवाप्ययः ॥ ९ ॥ अहं गतिर्गतिमतां कालः कलयतामहम् ॥ गुणानां चाप्यहं साम्यं गुणिन्यौत्पत्तिको गुणः ॥१०॥ गुणिनामप्यहं सूत्रं महतां च महानहम् ॥ सूद्माणामप्यहं जीवो दुर्जया-नामहं मनः ॥११॥ हिरण्यगर्भो वेदानां मंत्राणां प्रणविस्त्रवृत् ॥ अक्षराणामकारोऽस्मि पदानि छंदसामहम् ॥ १२ ॥ इन्द्रोऽहं सर्वदेवानां वसुना-मस्मि हृज्यवाट् ॥ आदित्यानामहं विष्णू रुद्राणां नीललोहितः ॥१३॥ ब्रह्मपीणां भृगुरहं राजपीणामहं मनुः ॥ देवपीणां नारदोऽहं हविधीन्यस्मि धेनुषु ॥ १४ ॥ सिद्धेश्वराणां किपलः सुपणों उहं पतित्रणाम् ॥ प्रजापतीनां दक्षो उहं पितणामहमर्यमा ॥ १५ ॥ मां विद्वशृद्धव दैत्यानां प्रहादम-सुरेश्वरम् ॥ सोमं नक्षत्रीषधीनां धनेशं यच्चरच्चसाम् ॥ १६ ॥ ऐरावतं गजेंद्राणां यादसां वरुणं प्रभुम् ॥ तपतां द्यमतां सूर्यं मनुष्याणां च भपतिम् ॥ १७ ॥ उच्चैःश्रवास्तुरंगाणां धातूनामस्मि कांचनम् ॥ यमः संयमतां चाहं सर्पाणायस्मि वासुकिः ॥१८॥ नागेंद्राणामनंतोऽहं मृगेंद्रः शृंगिदंष्ट्रि-णाम् ॥ आश्रमाणामहं तुर्यो वर्णानां प्रथमो उनघ ॥१९॥ तीर्थानां स्रोतसां गंगाः समुद्रः सरसामहम् ॥ आयुधानां धनुरहं त्रिपुरव्नो धनुष्मताम् ॥ २०॥ धिष्ण्यानामस्म्यहं मेरुर्गहनानां हिमालयः ॥ वनस्पतीनामश्वत्थ औषधीनामहं यवः ॥२१॥ पुरोधसां वसिष्ठोऽहं ब्रह्मिष्ठानां बृहस्पतिः ॥ स्कंदोऽहं सर्वसैनान्यामग्रण्यां भगवानजः ॥२२॥ यज्ञानां ब्रह्मयज्ञोऽहं व्रतानामविहिंसनम् ॥ वाय्वग्न्यकांबुवागात्मा शुचीनामप्यहं शुचिः ॥२३॥ योगानामात्मसंरोधो मंत्रोऽस्मि विजिगीषताम् ॥ आन्वीचिकी कौशलानां विकल्पः ख्यातिवादिनाम् ॥२४॥ स्त्रीणां तु शतरूपाऽहं पुंसां स्वायं-कामधेतुः ॥१४॥१५॥ नक्षत्रौषधीनां प्रभुं सोमम् । यक्षरक्षसां प्रभुम् ॥१६॥ यादसां प्रभुम् । तपतां तापयताम् । द्यमतां दीप्तिमतां च मध्ये ॥ १७ ॥ संयमतां दंडयतामित्यर्थः ॥ १८ ॥ शृक्षिणां दृष्ट्रिणां च मध्ये । तेपां प्रश्चर्वा । तुर्यः संन्यासः । प्रथमो ब्राह्मणः ॥१९॥ स्रोतसां प्रवाहाणां च सरसां स्थिरोदकाशयानाम् ॥२०॥ घिष्ण्यानां निवासस्यानानाम्।गहनानां दुर्गमा-नाम् ॥ २१ ॥ ब्रह्मिष्ठानां वेदार्थनिष्ठानाम् । सेनान्यां चसूतीनाम् । अग्रण्यां सन्मागप्रवर्तकानाम् । अजो ब्रह्मा ॥२२॥ श्रुचीनां शोधकानामपि मार्जनतश्चणघर्णणादीनां मध्ये वाय्वादिरूप-शोषकोऽहम् ॥२३॥ योगानां योगांगानामष्टानां मध्ये आत्मसंरोधः समाधिरहम्। संत्रो नीतिः। कौशलानां विवेकादिनैपूणानां मध्ये आन्त्रीक्षिकी आत्मानात्मविवेकविद्या। अख्यात्यन्यथा-

श्रीवरी

अ०१६

॥३२॥

ख्यातिश्र्न्याख्यात्यसर्ख्यात्यनिर्वचनीयख्यातिवाहिनामेवमिदमेवं वेति यो दुरंतो विकल्पः सोऽहम् ॥२४॥ कुमारः सनत्कुपारः ॥२५॥ संन्यासो भूताभयदानम्। चेमाणामभयस्यानानां मध्ये अबहिर्मातिरंतिनिष्ठा। सन्तं प्रियवचनं मौनं च । नहि प्रियभापणे मौने च पुरुपस्याभिष्रायो ज्ञायते । अजः प्रजापतिः यस्य देहार्घाभ्यां मिथुनमभृत्स एव मुख्यं मिथुनम् । अधों ह वा एप आत्मनो यत्पत्नीति श्रुतेः ॥२६॥ अनिमिपामनिमिपाणामप्रमत्तानाम् । मधुमाधवौ वसंत इत्यर्थः । अभिजिद्वत्तरापाढाचतुर्धपादः श्रवणप्रथमपाद्य । तथा च श्रुतिः । अभिजिद्याम नक्षत्रमुपिर- ष्रादापाढानामधस्ताच्छोणाया इत्यादिः ॥२०॥ कृतं कृतयुगम् । देवलोऽसितथ । व्यासानां वेदविभागकत्रृणाम् । कवीनां विद्यां काव्यः शुक्रः ॥२८॥ भगवताम् । उत्पत्ति प्रलयं चैत्र भूतानामगति गतिम् ॥ वेति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानित्येवं लक्षणानाम् ॥२९॥ सुपेशसां सुंदराणाम् । दर्भजातीनां काशदूर्वादीनाम् । हविःषु चरुपुरोडाशादिषु वा ॥३०॥ स्वन्यमिद्यां नादिसंपत् ॥ ३१ ॥ बरुवतामोजश्र सहश्र सात्वतां भागवतानां भवत्या कृतं कर्माद्दमित्यर्थः । तेपामेव नवच्युहार्चने वासुदेवसंकर्पणप्रद्युम्नानिरुद्धनारायणहयग्रीववरराहन्यिद्दवक्षाण इति यानव

भुवो मनुः ॥ नारायणो मुनीनां च कुमारो ब्रह्मचारिणाम् ॥२५॥ धर्माणामस्मि संन्यासः च्रेमाणामबिहर्मतिः ॥ गुद्धानां सृनृतं मौनं मिथुनानाम-जस्त्वहम् ॥ २६ ॥ संवत्सरोऽस्प्यनिमिषामृतूनां मधुमाधवौ ॥ मासानां मार्गशीषोंऽहं नक्षत्राणां तथाऽभिजित् ॥ २० ॥ अहं युगानां च कृतं धीराणां देवलोऽसितः ॥ द्वैपायनोऽस्मि व्यासानां कवीनां काव्य आत्मवान् ॥ २८ ॥ वासुदेवो भगवतां त्वं तु भागवतेष्वहम् ॥ किंपुरुपाणां हनुमान्विद्याप्राणां सुदर्शनः ॥ २९ ॥ रत्नानां पद्धारागोऽस्मि पद्मकोशः सुपेशसाम् ॥ कुशोऽस्मि दर्भजातीनां गव्यमाज्यं हविःष्वहम् ॥३०॥ व्यवसायिनामहं लद्मीः कितवानां खलप्रहः ॥ तितिक्षाऽस्मि तितिच्रणां सत्त्वं सत्त्ववतामहम् ॥३१॥ ओजः सहो वलवतो कर्माहं विद्धि सात्त्वताम् ॥ सात्वतां नवमूर्तीनामादिमूर्तिरहं परा ॥३२॥ विश्वावसुः पूर्विचित्तर्गधर्वाप्सरसामहम् ॥ भूधराणामहं स्थेर्यं गंधमात्रमहं भुवः ॥ ३३ ॥ अषां रसश्च परमस्तेजिष्ठानां विभावसुः ॥ प्रभा सूर्येदुताराणां शब्दोऽहं नभसः परः ॥ ३४ ॥ ब्रह्मण्यानां बलिरहं वीराणामहमर्जुनः ॥ भूतानां स्थितिरुत्पित्तरहं वै प्रतिसंकमः ॥ ३५ ॥ गत्युक्त्युत्सर्गोपादानमानंदस्पर्शलक्षणम् ॥ आस्वादश्रुत्यवघाणमहं सर्वेन्द्रियम् ॥ ३६ ॥ पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतिरहं महान् ॥ विकारः पुरुषोऽव्यक्तं रजः सत्त्वं तमः परम् ॥ अहमेतत्त्रसंख्यानं ज्ञानं तत्त्वविनिश्चयः ॥ ३० ॥ मयेश्वरेण

मूर्तयस्तासां मध्ये वासुदेवाख्या ॥३२॥ गंघर्वाणां विश्वावसुः । अप्सरसां पूर्ववित्तिः । गंधमात्रमिवकृतम् ॥३३॥ परमो मधुरः परः पराख्यः शब्दः ॥३४॥ अर्जुनः पार्थः । भूतानां प्राणिनां प्रतिसंक्रमः प्रलयः ॥३५॥ गत्यादयः पंचकमें द्वियव्यापाराः । स्पर्शादयो ज्ञाने द्वियव्यापाराः । तत्र लक्षणं दर्शनम् । सर्वेन्द्रियाणामिद्रियं तत्त्वदर्धप्रहणशक्तिरप्यहम् ॥३६॥ तदेवं तत्र तत्र निर्धारणेन तत्त्रसंवंधेन च विशेषतो विभृतिनिरूप्येदानीं सामान्यतः सर्वा अपि निरूपयित । पृथिवीति सार्धद्वयेन । पृथिव्यादिशब्दैस्तन्मात्राणि विविश्वतिनिरूपितः । महान्महत्त्वसम् । प्ताः सप्त प्रकृतिविकृतयः । विकारः पंचमहाभूतानि एकादशेदियाणि चेत्येवं पोडशसंख्याकः । पुरुषो जीवः । अव्यक्तं प्रकृतिः । एवं पंचविश्वतित्वानि । तदुक्तम् । मृत्रप्रकृतिरिवकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । पोडशक्य विकारो न प्रकृतिने विकृतिः पुरुष इति । किंच रजः सन्वंतम इति प्रकृतेर्गुणाश्च परं ब्रह्म च सदेतत्सर्वमहमेव । किंचैतत्प्रसंख्यानमेतेषां परिगणनमेतेषां लक्षणता-

इति च तत्फलं तश्विनश्रयश्वाहमेव ।।३७।। एतदेव संक्षिण्याह । मयेति । जीवेश्वररूपो द्विविधो यो भावो यश्च गुणिगुणरूपो यश्च चेत्रज्ञचेत्ररूपः स सर्वोऽपि मया विना मद्रचितरेकेण नास्ति । अहमेव सर्वमित्यर्थः ।।३८।। नतु सामान्यतः किमेवं संक्षिप्य कथयसि पूर्वविचिधिरणसंबंधाम्यां विशेषतः सर्वाः कथयेति चेत्रत्राह । संख्यानं पृथिच्यादिपरमाणूनां कालेन महता तदिप मयेव कियते कृत्वा च वक्तुं शक्यते तथा मे विभृतीनां संख्यानं कर्तुं न शक्यते । इत् व हत्यत आह । सुजतोऽण्डानीति । यदा मया सुज्यमानानां ब्रह्मांडानामेव तावत्संख्या नास्ति तदा कृतस्तद्रतानां विभृतीनां संख्येत्यर्थः ।। ३९ ।। तथापि विशेषत एव सर्वा अपि संचेषतः कथ्यामीत्याह । तेजः प्रभावः । श्रीः संपत् । सौभगं मनोनयनाह्रादकत्वम् । भगो भाग्यम् । वीर्यं नलम् । अंशको विभृतिः ।।४०।। उपसंहरति । एता इति । एते च विभृतिमेदा मयि चिचावताराय किन्यताः । अतो नात्रातीवाभिनिवेशः । कर्तव्य इत्याह । मनोतिकारा एव न तु परमार्थाः । यथा किंचिव्

जीवन गुणेन गुणिना विना ॥ सर्वात्मनाऽपि सर्वेण न भावो विद्यते कचित् ॥३८॥ संख्यानं परमाणूनां कालेन कियते मया॥ न तथा मे विभ्-तीनां सृजतोऽण्डािन कोटिशः॥३९॥ तेजः श्रीः कीतिरेशवर्यं हीस्त्यागः सौभगं भगः॥ वीर्यं तितिशा विज्ञानं यत्र यत्र स मंऽशकः ॥४०॥ एतास्ते कीर्तिताः सर्वाः संचेपेण विभ्तयः॥ मनोविकारा एवेते यथा वाचाऽभिधीयते ॥४१॥ वाचं यच्छ मनो यच्छ प्राणान्यच्छेद्रियािण च ॥ आत्मानमात्मना यच्छ न भूयः कल्पसेऽध्वने ॥४२॥ यो वे वाद्यानसी सम्यगसंयच्छिन्धिया यतिः॥ तस्य त्रतं तपो दानं सवत्यामघटांचुवत् ॥४३॥ तस्मान्मनोवचःप्राणान्नियच्छेन्मत्परायणः॥ मद्धक्तियुक्तया बुद्धचा ततः परिसमाप्यते ॥४४॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कंधे पोडशो-ऽध्यायः॥ १६॥ उद्धव उवाच ॥ यस्त्वयाऽभिहितः पूर्वं धर्मस्त्वद्धक्तिलक्षणः॥ वर्णाश्रमाचारवतां सर्वेषां द्विपदामिष ॥ १॥ तथाऽनुष्ठीयमानेन व्विय भक्तिर्नृणां भवेत् ॥ स्वधर्मेणारविंदाच तत्समाख्यातुमर्हसि ॥ २॥ पुरा किल महावाहो धर्मं परमकं प्रभो ॥ यत्तेन हंसरूपेण बृद्धाणेऽभ्यात्य माधव ॥ ३॥ स इदानीं सुमहता कालेनामित्रकर्शन ॥ न प्रायो भविता मर्त्यलोके प्रागनुशासितः ॥४॥ वक्ता कर्ताऽविता नान्यो धर्मस्याच्युत ते सुवि ॥ सभायामिष वैरिच्यां यत्र मूर्तिधराः कलाः ॥५॥ ।।।।।।।। तर्वा महातले देव विनष्टं कः प्रवद्यति

खपुष्पादिवाङ्मात्रेणाभिधीयते तत्तुल्याः ॥४१॥ तस्माद्दागादीन्त्रियच्छ । आत्मानं युद्धिमात्मना सन्त्रसंपन्नया तयैव नियच्छ । अध्वने संसारमार्गाय ॥४२॥ असंयमने दोपमाद । य इति । असंयच्छनसंयच्छिति ॥४२॥ परिसमाष्यते कृतकृत्यो भवतीत्यर्थः ॥४३॥ इति श्रीमद्भागवते एकादशस्कंधे टीकायां पोडशोऽध्यायः ॥१६॥ ततः सप्तदशे पृष्टे स्वधमें मिक्तलक्षणे ॥ इंसोक्तं धर्ममन्वाह ब्रह्मचारिगृहस्थयोः॥१॥ कर्माहं विद्धि सात्वतामित्यत्र भक्तया कृतं कर्म मोक्षसाधनं मिद्धिभृतिरित्युक्तं भक्तिसाधनत्वं च कर्मणां मयोदितेष्वविद्यमिवत्यादिना तत्र तत्रोक्तं न च कर्मानुष्ठातृणां नियमेन भक्तिर्धश्यतेऽतः पृच्छति । यस्त्वयेति सप्तभिः । पूर्वे कल्पादौ त्वद्भक्तिलक्षणस्तत्यापकस्तत्साधनमित्ययः । वर्णाश्रमद्दीनानामपि द्विपदां नराणाम् ॥१॥ यथा येन प्रकारेणानुष्ठायमानेन स्वधनेण ॥२॥ नतु संप्रदायादेव ज्ञास्यते किं पुनर्वणनेन तत्राह । पुरेति । परमकं परमधासी कं सुख्छपश्च तम् । यत् यम् । इंसह्रपेण धर्माऽप्युक्त एव न तु योगमा-

श्रीधरी

27 0 2 10

1133

त्रम् । जानीतमागतं यद्यं युष्मद्धर्मिववक्षयेत्युक्तत्वात् ॥३॥ प्रागनुशासितोऽपि न भविता न भविष्यति ॥ ४ ॥ अत्र हेतुमाह । वक्तित द्वाभ्याम् । ते त्वचोऽन्यः । कला वेदाद्याः ॥५ ।६॥ तत्त्रसमाभोऽस्माकं मनुष्याणां मध्ये यस्य यथा विधीयते ॥७॥ धम्यों धर्माद्रनपेतः । कृतो नैःश्रेयसकरो भक्तिजनकः । अतो से मन्तस्तं धर्मं निषोध ॥९॥ तत्रादौ मद्पासनालक्षण एव प्रख्यो धर्म आसीत्। आचारलक्षणस्तु पश्चात्प्रवृत्तः स चैत्रमनुष्ठितो भक्तिहेतुरितिवर्णयितुमाह । आदाविति । कल्यादौ यत्कृतयुगं तिस्मन् । ते च तदा माम्रुपासत एव केवलं नान्यत्कृर्वेतिति वक्तं कृतयुगनामिन्हित्तःमाह । कृतकृत्या इति । जात्या जन्मनैव ॥१०॥ किंच विधायकाभावादिष तदानीं नान्यत्कर्मास्तीत्याह । वेद इति । धर्मश्च मनोविषयोऽहमेव वृषद्धपृक्षक् चतुष्पान्न क्रिया-विशेषो यज्ञादिः अतस्त्वपोनिष्ठा । मनसञ्चेद्रियाणां च स्त्रैकाग्रयं परमंतप इति वचनादेकाग्रतया हंसं शुद्धं मां ध्यायंतीत्यर्थः ॥११॥ पश्चात्त्रेतायुगप्रवेशे मे वैराजह्मपस्य प्राणान्निमित्तात्। हृद-

॥ ६ ॥ तत्त्वं नः सर्वधर्मज्ञ धर्मस्त्वद्धक्तिलक्षणः ॥ यथा यस्य विधीयेत तथा वर्णय मे प्रभो ॥ ७ ॥ श्रीश्चिक उवाच ॥ इत्थं स्वभृत्यमुख्येन पृष्टः स्वभगवान्हिरः ॥ प्रीतः च्रेमाय मर्त्यानां धर्मानाह सनातनान् ॥ ८ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ धर्म्य एष तव प्रशो नैःश्रेयसकरो नृणाम् ॥ वर्णाश्रमाचार-वतां तमुद्धव निवोध मे ॥ ९ ॥ आदौ कृतयुगे वर्णां नृणां हंस इति स्मृतः ॥ कृतकृत्याः प्रजा जात्या तस्मात्कृतयुगं विदुः ॥१०॥ वेदः प्रणव एवाग्रे धर्मोऽहं वृष्टूष्पपृक् ॥ उपासते तपोनिष्ठा हंसं मां मुक्तिकिविवाः ॥११॥ त्रेतामुखे महाभाग प्राणान्मे हृद्यात्त्रयी ॥ विद्या प्रादुरभूत्तस्या अहमासं त्रिवृन्भुखः ॥ १२ ॥ विप्रक्षत्रियविद्शूद्रा मुखवाहूक्पाद्जाः ॥ वैराजात्पुरुषाञ्जाता य आत्माचारत्वक्षणाः ॥ १३ ॥ गृहाश्रमी जघनतो त्रह्मचर्यं हृते मम ॥ वक्षःस्थानाद्वने वासो न्यासः शीर्षणि संस्थितः ॥१४॥ वर्णानामाश्रमाणां च जन्मभूम्यनुसारिणीः ॥ आसन्प्रकृतयो नृणां नीचिनीत्त्रमोत्तमाः ॥१५॥ शमो दमस्तपः शौचं संतोषः क्षांतिरार्जवम् ॥ मद्भक्तिश्र दया सत्यं त्रह्मपृक्तयस्त्विमाः ॥ १६ ॥ तेजो वलं घृतिः शौर्यं तितिक्षौदार्यमुद्यमः ॥ स्थैर्यं त्रह्मण्यतैश्वर्यं च्रत्रकृतयस्त्विमाः ॥ १७ ॥ आस्तिक्यं दाननिष्ठा च अदंभो त्रह्मसेवनम् ॥ अतुष्टिरथोपचयैर्वेश्यप्रकृतयस्त्विमाः ॥१८॥ अशौचमनृतं स्तेयं नास्तिक्यं स्वत्रप्रकृत्वस्त्वमाः ॥१८॥ कामः कोधश्च तर्षश्च स्वभावोऽन्तेवसायिनाम्॥२०॥ अहिंसासत्यमस्त्यमस्त्यमकामकोधलोभता ॥ भृतिप्रवितेहा च धर्मोऽन्यं सार्वविणकः

यात्सकाशात् । तस्यास्वय्याः सकाशात् होत्राष्त्रपर्वोद्गात्रीसिवृत्तिरूपः । यद्गो वै विष्णुरिति श्रुतेः ॥१२॥ वर्णानामाश्रमाणां च धर्मान्त्रकतुं तेपाप्रत्पित्ताह । विष्रेति द्वाभ्याम् । आत्माचारः स्वधर्म एव स्थणं ज्ञापको येपां ते ॥१३॥ मम वैराजरूपस्य हृदो वक्षसोऽधस्तात् । ब्रह्मचर्यानिति वैष्ठिकाभिप्रायम् ॥१४॥ तेपामधिकारिविशेषेण स्वभावानाह । वर्णानामिति पंचिमः । जनमस्थानात्रसारिण्यः ॥ नीचैरित्यव्ययम् । अतोऽयमर्थः । मंदाभिर्जन्मभूमिभिर्मन्दाः । उत्तमाभिरुत्तमाश्रेति ॥१५॥ तप आलोचनम् ॥१६॥ तेजः प्रतापः ॥१७॥१८॥ एतैरेवाश्रमस्वभावा अपि द्वेयाः ॥१९ ॥ तद्वःद्यानां स्वभावानाह । अशौचिमिति । शुक्कविग्रहो निमूलकलहः । तर्पस्तृष्णा ॥ २० ॥ तत्र तावत्सर्वसाधारणं धर्ममाह । अहिसेति । वर्णग्रहणग्रुपलक्षणार्थं वर्णधर्मान् गृह-

113811

स्थप्रकरणे वच्यांत ॥२१॥ प्रथमं तावदाश्रमेषु ब्रह्मचारिणो धर्मा वर्ण्यते। स दिविधः। उपकुर्वाणको नैष्टिकश्च।तत्राद्यस्य धर्मानाह । दिवीयमिति नविभः। दिजम्बैवर्णिकः । आनुपूर्वाद्गर्मा-भानादिसंस्कारक्रमेण द्वितीयमुपनयनारूयं जन्म प्राप्याचार्येणाहृतो ब्रह्म वेदमधीयीत। चकाराचदर्यं च विचारयेत् ॥२२॥ किंच मेखलादीन्कुशांश्र द्वत् । तत्राचशब्देनाचपाला । कथंभूतः। जटिलः अनम्यंगादिना जातजटः । तथा अधौतद्द्वासोऽरक्तपीठः दंताञ्च वासश्च द्द्वासांसि न धौतानि तानि यस्य सः अधौतद्द्वासाः स चासावरक्तपीठःच न तु कौतुकादिना रक्तंपीठमासनं यस्य सः ॥२३॥ जपक्चोचारो मूत्रप्रीपोत्सर्गो जपोचारं तस्मिन्वाग्यतो मौनी भवेत् ॥२४॥ रेतो बुद्धिपूर्वं नाविकरेत्रोत्सुजेत् । त्रह्मव्रत्यरो गृहस्थः । स्वयमेत्र कथंचिद्वकीर्णे अवगाद्य स्नात्त्रा यतासुः कृतप्राणायामस्त्रपदीं गायत्रीं जपेत् ॥२५॥ संध्ये च द्वे यतवाग् जपन्नपासीत । मध्याह्वे संध्यानिमित्तं मौनं नास्तीति द्विवचनम् ॥२६॥२७॥ अन्यदिष यत्संप्राप्तं तच निवेदयेत् । तेनातु-॥ २१॥ द्वितीयं प्राप्यानुपूर्व्याज्ञन्मोपनयनं द्विजः ॥ वसन्गुरुकुले दांतो ब्रह्माधीयीत चाहुतः ॥ २२ ॥ मेखलाजिनदंडाक्षब्रह्मसूत्रकमंडलून् ॥ जिटलो अधीतदद्वासो अस्तिपीठः कुशान्द्रथत् ॥२३॥ स्नानभोजनहोमेषु जपोचारे च वाग्यतः ॥ न । छद्यात्रखरोमाणि कक्षोपस्थगतान्यि ॥२४॥ रेतो नाविकरेज्ञातु ब्रह्मव्रतथरः स्वयम् ॥ अवकीर्णे ऽवगाह्याप्सु यतासुम्निपदीं जपेत् ॥२५॥ अग्न्यकीचार्यगोविषगुरुवृद्धसुरान् शुचिः ॥ समाहित उपासीत संध्ये च यतवाग्जपन् ॥ २६ ॥ आचार्यं मां विजानीयात्रावमन्येत किहीचित् ॥ न मर्त्यबुद्धचाऽसूयेत सर्वदेवमयो गुरुः ॥ २७ ॥ सायं-प्रातरुपानीय भैद्यं तस्मै निवेदयेत् ॥ यचान्यद्प्यनुज्ञातमुपयुंजीत संयतः ॥ २८ ॥ शुश्रुषमाण आचार्यं सदोपासीत नीचवत् ॥ यानशय्यासन-स्थानैर्नातिद्रे कृतांजिलः ॥ २९ ॥ एवंवृत्तो गुरुकुले वसेद्भोगविवर्जितः ॥ विद्या समाप्यते याविद्भद्वतमखंडितम् ॥ ३० ॥ यद्यसी छंदसां लोकमारोच्यन्त्रह्मविष्टपम् ॥ गुरवे विन्यसेद्देहं स्वाध्यायार्थं बृहदुत्रतः ॥३१॥ अग्नो गुरावात्मनि च सर्वभूतेषु मां परम्॥ अपृथग्धीरुपासीत त्रह्म-वर्चस्व्यकल्मषः ॥ ३२ ॥ स्त्रीणां निरीच्तणस्पर्शसंलापच्वेलनादिकम् ॥ प्राणिनो मिथुनीभूतानगृहस्थोऽग्रतस्त्यजेत् ॥ ३३ ॥ शौचमाचमनं स्नानं संध्योपासनमार्जवम् ॥ तीर्थसेवा जपोऽस्पृश्याभद्यासंभाष्यवर्जनम् ॥३४॥ सर्वाश्रमप्रयुक्तोऽयं नियमः कुलनंदन ॥ मद्भावः सर्वभृतेषु मनोवाकाय-संयमः ॥३५॥ एवं बृहद्व्रतथरो बाह्यणोऽग्निरिव ज्वलन् ॥ मद्भक्तस्तीव्रतपसा दग्धकर्माशयोऽमलः ॥३६॥ अथानंतरमावेदयन्येया जिज्ञासिता-ज्ञातं तु संयतः सन्त्रपयुंजीतेत्यर्थः ॥२८॥ यानशय्यासनस्थानैः यांतं पृष्ठतो यानेन । निद्रितमप्रमत्ततया समीपश्यनेन, विश्रांतं पादसंवाहनादिभिः समीपासनेन, आसीनं कृतांजिलः । नियोगप्रती-क्षया नातिद्रेऽवस्थानेनेत्यर्थः ॥२९॥ एवंभूतं वृत्तं यस्य सः ॥३०॥ एवसुपक्षवीणकस्य धर्मानुकत्वा नैष्ठिकस्य विशेषधर्मानाह । यदीति पद्भिः । असी ब्रह्मचारी यदि छंदसां लोकं महलींकं ततो ब्रह्मलोकं चारोच्यन्नारोद्धिमच्छतीत्यर्थः । यद्वा । छंद्सां लोकमिति ब्रह्मलोकविशेषणं यत्र सृतिधराः कला इत्युक्तत्वात् । तिहं चृहद्वतः सन्वृहं ब्रिष्ठं व्रतं यस्य सः । विन्यसेत्समर्पयेद्धिकस्वाच्या-यार्थमधीतिनिष्क्रयार्थं च ॥३१॥ ब्रह्मवर्ची वेदास्यासजं तेजस्तद्वान् ॥३२॥ तस्यैन वनस्ययतिसाधारणधर्मानाह । खीणामिति । निरीक्षणं भावगर्भम् । च्वेलनं परिहासः एवमादिकं त्यजेत् । मिथुनीभृतानग्रतस्त्यजेत् । न पश्येदित्यः ॥३३॥ तस्येव सर्वाश्रमसाधारणं धर्ममाह । शौचिमिति द्वाभ्याम् ॥३४॥३५॥ निष्कामनैष्ठिकस्य तु मोचं फलमाह । एवमिति । अमलो निष्काम-

श्रीवरा

अ०१७

॥३४॥

इचेद्रग्धः कर्माशयोऽन्तःकरणं यस्य तथाभृतः सन्मद्भक्तो भवति ॥३६॥ उपकुर्वाणस्य समावर्तनप्रकारमाह । अथेति । अनंतरं द्वितीयाश्रममावेच्यन्प्रवेष्टुमिच्छन्यथा यथावद्विचारितवेदार्थः स्नायात् । अभ्यंगादिकं कृत्वा समावर्ते तेत्यर्थः ॥३७॥ तस्याधिकारानुरूपमाश्रमविकल्पसमुचयानाह । गृहमिति । सकामइचेद्गृहमंतःकरणशुद्धादिकामश्रेद्धनं प्रविशेत् । शुद्धाऽन्तःकरणः स च द्विजोत्तमो ब्राह्म-णक्चेत्प्रवजेदित्यर्थः । द्विजोत्तम इत्युक्तेः चत्रियवैक्ययोर्न प्रत्रज्याधिकार इति सचयति । यद्वा । आश्रमादाश्रमांतरं गच्छेन् । अन्यथा अनाश्रमी प्रतिलोमं च नाचरेदित्यर्थः । अमत्पर इति वा छेदः । स्वभक्तस्याश्रमनियमाभावस्य वच्यमाणत्वात् ।।३८।। विवाहनियमपूर्वकं वर्णधर्मैः सह गृहस्थं धर्मानाह । गृहार्थीति। सदृशीं सवर्णाम् । अजुगुप्सितां कुलतो लक्षणतक्वानिदिताम् । कामतस्तु याम-न्यामुद्वहेत्तां सवर्णामनु तस्य अनंतरम् ॥ तत्रापि वर्णक्रमेणोद्वहेदित्यर्थः । तिस्रो वर्णानुपूर्व्येण द्वे त का यथाक्रमम् ॥ ब्राह्मणक्षत्रियविशो भार्याः स्वाः शुद्रजन्मन इति स्मृतेः ॥३९॥ इज्याद-यस्त्रैवर्णिकानामावश्यका धर्माः । प्रतिग्रहादित्रयं तु वृत्तिः साच ब्राह्मणस्यैव ॥ ४० ॥ तत्रापि मुख्यतमां चान्मां वृत्तिमाह । प्रतिग्रहमिति । तयोर्याजनाध्यापनयोरपि कार्पण्यादिदोपं गमः ॥ गुरवे दक्षिणां दत्त्वा स्नायादुगुर्वनुमोदितः ॥ ३७ ॥ गृहं वनं वोपविशेत्पत्रजेद्वा द्विजोत्तमः ॥ आश्रमादाश्रमं गच्छेत्रान्यथा मत्परश्चरेत् ॥३८॥ गृहार्थी सदृशीं भार्यामुद्रहेदजुगुप्सितान् ॥ यवीयसीं तु वयसा यां सवर्णामनुक्रमात् ॥ ३९॥ इज्याध्ययनदानानि सर्वेषां च द्विजनमनाम् ॥ प्रतिप्रहो अन्यापनं च ब्राह्मणस्यव याजनम् ॥ ४० ॥ प्रतिप्रहं मन्यमानस्तपस्तेजोयशोनुदम् ॥ अन्याभ्यामेव जीवेत शिलैर्वा दोषदक्तयोः ॥ ४१ ॥ ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं ज्ञुद्रकामाय नेष्यते ॥ कृच्छाय तपसे चेह प्रेत्यानंतसुखाय च ॥ ४२ ॥ शिलोंछवृत्त्या परितुष्टिचित्तो धर्म महांतं विरजं जुषाणः ॥ मय्यर्पितात्मा गृह एव तिष्ठन्नातिप्रसक्तः समुपैति शांतिम् ॥४३॥ समुद्धरन्ति ये विष्रं सीदंतं मत्परायणम्॥तानुद्धरिष्ये न विरादापद्भयो नौरिवार्णवात् ॥ ४४ ॥ सर्वाः समुद्धरेद्राजा पितेव व्यसनात्प्रजाः ॥ आत्मानमात्मना धीरो यथा गजपतिर्गजान् ॥ ४५ ॥ एवंविधो नरपतिर्वि-मानेनार्कवर्चसा ॥ विध्येहाशुभं ऋत्स्वमिंद्रेण सह मोदते ॥ ४६॥ सीदन्विपो विणग्वत्या पण्यैरेवापदं तरेत् ॥ खङ्गेन वा ५५ पदाकांतो न श्ववृत्त्या कथंचन ॥४७॥ वैश्यवृत्त्या तु राजन्यो जीवेन्मृगययाऽऽपदि ॥ चरेद्वा विप्ररूपेण न श्ववृत्त्या कथंचन ॥४८॥ शूद्रवृत्तिं भजेद्वेश्यः शूद्रः कारु-कटिकयाम् ॥ कुच्छान्मुक्तो न गह्येण वृतिं लिप्सेत कर्मणा ॥ ४९ ॥ वेदाध्यायस्वधास्वाहाबल्यन्नाद्यैयथोदयम् ॥ देविषिपतृभूतानि मद्रूपाण्यन्वहं

पत्रयन् शिलैः स्वामित्यक्तैः चेत्रपिततैः कणिशैः ॥४१॥ एवं च वृत्तिकाश्यं ब्राह्मणेन सोढव्यमित्याह । ब्राह्मणस्येति ॥४२॥ उछवृत्तिर्नाम विषण्यादिपिततकणोपादानं तां शिलवृत्त्यैकीकृत्य तया तुष्टचित्तस्य मोश्चं फलमाह। शिलोंछेति। महांतमातिथ्यादिलक्षणम् ॥४३॥ एवमधनस्य महत्फलग्रुक्त्वा सधनानामप्याह त्रिभिः । समुद्धरंति दारिद्रचादुत्तारयंति । विप्रमित्युपलक्षणम् । मत्परायणं यं कमपि ॥४४॥ राज्ञस्त्वावश्यकमेतदित्याह । सर्वा इति ॥४५॥४६॥ सर्वेषामापद्वत्तीराह सीदिनिति । त्रिभिः । पण्यैर्विकयाहैं ने तु सुरालवणाद्यैः । तत्राप्यापदाकांतश्चेत्स्वद्गेन क्षत्रियवच्या वा । यद्यपि गौतमोऽनंतरां पापीयसीं वृत्तिमातिष्ठेदिति स्मरन्खङ्गधारणं पण्यविकयाच्छ्रेष्ठं मन्यते तथापि हिंसातो विणग्वृत्तिरेव श्रेष्ठेति भगवतो मतम् । न तु श्रवृत्त्या नीचसेवया ॥ ४७॥ तत्राप्यापदि मृगयया । विप्ररूपेण वा अध्यापनादिना ॥ ४८ ॥ कारवः प्रतिलोमजविशेषा बुरुडादयस्तेषां वृत्तिं कटादिकियाम् । आपदुत्तीर्णस्तु नानुकन्पेत वर्तेतेत्याह । कृच्छ्वा- दिति ॥४९॥ तदेवं षृत्तिच्यवस्थामुक्त्वा पुनर्णृहस्थस्यावञ्यकान्यंचयज्ञानाह । वेदाच्ययनं ब्रह्मयज्ञस्तेन ऋषीनस्वधाकारेण पितृन्स्वाहाकारेण देवान्बिलहरणेन भृतान् अञाधिरसोदकादिभिर्मनुष्धानिति ज्ञातच्यम् । यथोदयं विभवानुसारतः । तेष्वीश्वरदृष्टं विधत्ते । महूषाणीति ॥५०॥ आवश्यकं घर्ममुक्त्वा शक्त्यनुसारं घर्ममाह । यदच्छया उद्यमं विना । उपाजिनेन वा शुक्केन स्ववृत्त्या लब्धेन शुद्धेन वा धनेन । भृत्यान्पोष्पान् ॥५१॥ गृहस्थस्यापि निवृत्तिनिष्ठानेवाह कुटुंवेष्विति विभिन्नः । न प्रमाद्येदीश्वर्तिष्ठायां प्रमत्तो न भवेत् । नमु दृष्टादृष्टार्थकर्मामकस्य कथमप्रमादो
विचारेणित्याह । विपश्चिदिति ॥ ५२ ॥ तत्रापि दृष्टेष्वासक्तेरधिकत्वात्तेषां नश्वरतां प्रपंचयति । पुत्रादीनामेकत्र संगमः पांथानां प्रपायां संगम हव । तत्र हेतुः। अनुदेदं प्रतिदेहमेते वियंति
नद्यति । निद्रानुवर्ती स्वष्नो निद्रापाये यथेति ॥५३॥ अतिथिवदुदासीनः ॥५४॥ अस्याप्याश्रमविकल्पमाह । कर्मभिरिति । गृहाश्रम एव तिष्ठेत् । यदि प्रजावाँम्तर्हि प्रवजेदा ॥५५॥ गृहा-

यजेत् ॥ ५० ॥ यहच्छयोपपन्नेन शुक्केनोपार्जितेन वा ॥ धनेनापीडयन्भृत्यान्न्यायेनैवाहरेत्कतून् ॥५१॥ कुटुंचेषु न सञ्जेत न प्रमाचेत्कुटुंच्यि ॥ विपश्चिन्नथरं पश्येदहष्टमिष हष्टवत् ॥५२॥ पुत्रदाराववंघूनां संगमः पांथसंगमः ॥ अनुदेहं वियंत्येते स्वप्नो निद्रानुगो यथा ॥ ५३ ॥ इत्यं परिम्थान्मुक्तो गृहेष्वितिथिवद्वसन् ॥ न गृहेरनुवध्येत निर्ममो निरहंकृतः ॥५४॥ कर्मभिर्गृहमेधीयैरिष्ट्वा मामेव भिक्तमान् ॥ तिष्ठेद्वनं वोपविशेत्प्रजावान्वा परित्रजेत् ॥ ५५ ॥ यस्त्वासक्तमितिगेंहे पुत्रवित्तेषणातुरः ॥ श्रेणः कृषणधीम् ढो ममाहियिति वध्यते ॥ ५६ ॥ अहो मे पितरां वृद्धो भायां बालात्मजाऽऽत्मजाः ॥ अनाथा मामृते दीनाः कथं जीवंति दुःखिताः ॥५०॥ एवं गृहाशयाक्षिप्तहृदयो मृहधीरयम् ॥ अतृप्तस्ताननुध्यायन्मृतोऽन्धं विशते तमः ॥ ५८ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ वनं विविद्धः पुत्रेषु भार्या न्यस्य सहैव वा ॥ वन एव वसेच्छांतस्तृतीयं भागमायुषः ॥१॥ कंदमूलफलैर्वन्येमेध्येवृत्तिं प्रकल्पयेत् ॥ वसीत वल्कलं वासस्तृणपणांजिनानि च ॥ २ ॥ केशरोमनखश्मश्रुमलानि विभृयाहतः ॥ न धावेदप्य मङ्गेत त्रिकालं स्थंडिलेशयः ॥३॥ ग्रीष्मे तप्येत पंचाग्नीन्वर्पास्वासारपाङ्जले ॥ आकंउमगनः शिशिर एवं वृत्तस्तपश्चरेत् ॥४॥ अग्निपक्वं समश्नीयात्कालपक्षमथापि वा ॥ उल्लूखलश्मकृहो वा दंतोलूखल एव वा ॥५॥ स्वयं

द्यासंगे दोषमाह । यस्त्वित त्रिभिः ॥५६॥ वंधमेवाभिनयेन दर्शयित । अहो इति । वाला आत्मजा यस्याः सा । आत्मजाश्च मां विना अनाधाः संतः कथं जीविष्यंतीति ॥ ५७ ॥ गृहे य आशयो वासना तेन आ सर्वतः क्षिप्तं हृदयं यस्य सः । अधं तमोऽतितामसीं योनिम् ॥५८॥ इति श्रीमद्भागवते एकादशस्त्रेष्ठे टीकायां सप्तदशोऽव्यायः ॥१७॥ अष्टादशेऽवदद्भमं वनस्थयित-गोचरम् ॥ अधिकारिवशेषेण विशेषं चापि तद्रतम् ॥१॥ कमप्राप्तान्वनस्थधर्मानाह । वनमिति । आयुपस्तृतीयं भागं पंचसप्तिवर्षपर्यंतम् । ततः परं क्षीणेद्रियस्येपद्विरागेऽपि संन्यासाधिकारः स्यादिति भावः ॥१॥ वसीत परिद्धीत ॥२॥ दतो दंतान धावेन्नशोधयेत् । त्रिकालमप्तु मज्जेत मुसलवत्स्नायात् । स्थंडिलेशयो भृपिशायी ॥३॥ तष्येत पंचाग्नीन्ध्रयेणः सह चतुर्दिशमग्नी-क्षियात्मानं तापयेदित्यर्थः । आसारं धारासंपातं सहत इति तथा अश्रावकाशं नाम व्रतं चरेत् । जले आकंठमग्नः उदकवासं नाम व्रतं चरेत् ॥४॥ उल्खलेन वाऽस्मना वा कुट्यित कंडयतीति

श्रीघरी

39086

॥३५॥

तथा । दंता एवोख्खलं यस्य स तथा ॥५॥ संचितुयादाहरेत् । अन्यदा कालांतरे आहतं कालांतरे नाददीत । लब्बे नवे नवेऽन्नाद्ये पुगणं तु परित्यजेदिति नारदोक्तेः ॥६॥ कालचोदिताना-प्रयणादीन् ॥७॥ किंचाग्रिहोत्रमिति । मुनेश्व । नैगमैर्वेदवादिभिः ॥८॥ अस्य निष्कामस्य फलमाह । एवमिति । धमनीभिः शिराभिः संततो व्याप्तः।यावजीवं कृतेन तपसा शुष्कमां म इत्यर्थः। ऋषिलोकान्महर्लोकादित्र मेण । अयं भावः । अंतःकरणशुद्धिभक्तिद्वाराऽत्रैव तावन्मुच्येत । प्रतिबंधकवाहुन्ये त्वनेन क्रमेण मुच्यत इति ॥९॥ तं सकामं निंदति । यस्त्वित । निःश्रेयसं मोक्षः फलम् । अन्वीयसे आविरिंच्यादत्यन्य एव तस्मै ॥१०॥ एवं यावज्जीवं वर्तमानस्य मोक्षः । तृतीयभागावसाने तु मंदविरागेऽपि संन्यासाधिकारः। यदि तुत्ततोऽर्वागेव स्वधर्माशको भवेत्तदापि सम्यगविरक्तो विरक्तो वा । तत्राविरक्तस्य कृत्यमाह । यदेति । जातो वेपशुः कंपो देहे यस्य सः ॥११॥ विरक्तं प्रत्याह । यदेति ॥१२॥ तत्रादौ कृत्यमाह । इष्ट्रोति । यथोपदेशं श्राद्धाष्टक-पूर्वकं प्राजापत्येष्ट्या मामिष्टा । स्वे प्राणे आत्मिन ॥ १३ ॥ संन्यासे विद्ना भवंति तानविगण्य संन्यसेदेवेत्याश्येनाह । विप्रस्येति । केनामिप्रायेण कुर्वेति तमाह । अपिमिति परं परं ब्रह्म सिंचनुयात्सर्वमात्मनो वृत्तिकारणय् ॥ देशकालवलाभिज्ञो नाददीतान्यदाहृतम् ॥ ६ ॥ वन्यैश्वरुपुरोडाशैर्निर्वपेत्कालचोदितान् ॥ न तु श्रौतेन पशुना मां यजेत वनाश्रमी ॥ ७ ॥ अग्निहोत्रं च दर्शश्र पूर्णमासश्र पूर्ववत् ॥ चातुर्मास्यानि च मुनेराम्नातानि च नैगमैः ॥ ८ ॥ एवं चीर्णेन तपसा मुनिर्धमनिसंततः ॥ मां तपोमयमाराध्य ऋषिलोकादुपैति माम् ॥९॥ यस्त्वेतत्कृच्छ्वतश्चीर्णं तपो निःश्रेयसं महत् ॥ कामायाल्पीयसे युंज्या-द्वालिशः कोऽपरस्ततः ॥१०॥ यदाऽसौ नियमेऽकल्पो जरया जातवेपश्चः ॥ आत्मन्यग्नीन्समारोप्य मिचलोऽग्नि समाविशेत् ॥११॥ यदा कर्म-विपाकेषु लोकेषु निरयात्मसु ॥ विरागो जायते सम्यङ्न्यस्ताशिः प्रत्रजेततः ॥ १२ ॥ दृष्टा यथोपदेशं मां दत्त्वा सर्वस्वमृत्विजे ॥ अशीनस्वप्राण आवेश्य निरपेक्षः परित्रजेत् ॥ १३ ॥ विप्रस्य वै संन्यसतो देवा दारादिरूपिणः ॥ विध्नान्कुर्वत्ययं ह्यस्मानाक्रम्य समियात्परम् ॥ १४ ॥ त्रिभु-याचेन्मुनिर्वासः कौपीनाच्छादनं परम् ॥ त्यक्तं न दंडपात्राभ्यामन्यितंकचिदनापिद ॥ १५॥ दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं पिवेज्जलम् ॥ सत्यपूतां वदेद्वाचं मनः पूतं समाचरेत् ॥१६॥ मौनानीहानिलायामा दंडा वाग्देहचेतसाम् ॥ न ह्येते यस्य संत्यंग वेणुभिर्न भवेद्यतिः ॥ १७ ॥ भिक्षां चतुर्षु वर्णेषु विगर्ह्यान्वर्जयंश्वरेत् ॥ सप्तागारानसंक्लुप्तांस्तुष्येञ्चच्धेन तावता ॥ १८ ॥ बहिर्जलाशयं गत्वा तत्रोपस्पृश्य वाग्यतः ॥ विभज्य पावितं शेषं ॥१४॥ एवं प्रव्रजितस्य धर्मानाह । बिभृयाच्चेदिति । परं कौपीनादन्यद्वासो यदि धारियतुमिच्छति तिईं कौपीनमाच्छाद्यते यावता तावन्मात्रं धारयेदित्यर्थः । त्यक्तं प्रेपोचारातपूर्वमेव । अतो-Sन्यितकिचिद्पि न विभृयात् । दंडपात्राभ्यामित्यावस्यकजलपात्रादेरुपलक्षणम् ॥१५॥ मनःपूतं मनसा सम्यग् विचार्य यच्छुद्धं तदाचरेत् ॥१६॥ मौनं वाचोदंडः अनीहा काम्यकर्मत्यागो देह-स्य प्राणायामश्रेनसः एते अंतस्रयो दंडा यस्य न संति । अङ्ग हे उद्भव । अंगे ष्टतैर्वेणुभिरिति वा ॥१७॥ चतुर्व्विति । त्राक्षणेष्वेव वृत्तिभेदेन चतुर्विघेषु । पूर्वपूर्वासंभवे वा। विगर्धानिभशस्तप-तितान् । असंबरुप्तान् अत्रायं लामो भविष्यतीति पूर्वमनुद्धान् ॥१८॥ बहिप्रीमात् । पावितं प्रोक्षणादिभिः शोधितम् । विभज्य विष्णुत्रह्मार्कभृतेम्यः। अशेपिनत्यधिकाहरणं निरस्तम् । याचि-तिमिति पाठे माधुकरेण याचितमत्रं चेतिई विभज्य भंजीत । न त्वयाचितादिभैच्यचतुष्टयमित्यर्थः। माधुकरे तु नैवेद्यं भैच्ये नान्येषु विद्यते ॥ नैवेद्यकं क्षिपदेप्सु त्रितयं भौतिकं विहिरिति स्मृतेः।

गा३६॥

यद्वा । तुदानीं कैनापि याचितं चैत्तनमध्ये तस्मै किंचिद्विभज्य दत्त्वेत्यर्थः ॥१९॥ किंच एकश्वरेदिति । आत्मन्येव क्रीडा कौतुकं यस्य सः । आत्मन्येव चरतस्तुष्टः । आन्मवान् घीरः ॥२०॥ विविक्तं विजनं क्षेमं निर्भयं शरणं स्थानं यस्य सः । मिय मावेन विमल आशयो यस्य सः ॥ २१ ॥ यंधं मोक्षं च । केन यंधः केन वा मोक्ष इति तावाह । यंध इति ॥२२ ॥२३॥ पुराणि हङ्मादिमंति । ग्रामास्तद्रहिताः । बजा गोष्टानि । तान् सार्थान् यात्रिकजनसमूहान् ॥२४॥ यतः शिलवृत्त्या प्राप्तेन तदीयेनांघसाऽस्रेन शुद्धसत्त्वः सन्तिवृत्तमोहः संसिध्यति ग्रूच्यते ॥२५॥ नतु मिष्टाकं विहाय कथं शिलाके प्रश्निः स्यादतः आह । नैतदिति । एतत् दृश्यमानं मिष्टाकादि वस्तुतया न पश्येत् । यतो विनश्यति । अत इहाम्रुत्र च लोके असक्तिचितः संविकीपितात्तदर्थक-स्याद्विरमेत् ॥२६॥ नजु तथापि यावद्विनाशं सुखहेतुत्वात्तिचितावतः कुतो विरागः स्यात्तत्राह । यदेतदिति । एतञ्जगन्ममतास्पदं मनोत्राक्त्राणैः संहतं सहितमहङ्कारास्पदं शरीरं च सर्वं तज्जन्यं सुखं चात्मनि मायामात्रमिति तर्केण स्वमादिदृष्टांतेन त्यक्त्वा स्वस्थ आत्मनिष्ठः संस्तन्त स्मरेन्न चितयेत् ॥ २७॥ एवं बहृद्कादिधमीयुक्त्वा परमहंसधर्मानाह । ज्ञाननिष्ठ इति सार्धेर्दशिमः । भंजीताशेषमाहतम् ॥ १९ ॥ एकश्ररेन्महोमेतां निःसङ्गः संयतेंद्रियः ॥ आत्मकीड आत्मरत आत्मवान्समदर्शनः ॥ २० ॥ विविक्तचेमशरणो मद्भावविमलाशयः ॥ आत्मानं चितयेदेकमभेदेन मया मुनिः ॥ २१ ॥ अन्वीचेतात्मनो वंधं मोचं च ज्ञाननिष्ठया ॥ वंध इन्द्रियविचेषो मोक्ष एषां च संयमः ॥ २२ ॥ तस्मान्नियम्य पड्वर्गं मद्भावेन चरेन्मुनिः ॥ विरक्तः ज्ञुल्लकामेभ्यो छब्धाऽऽत्मनि सुखं महत् ॥ २३ ॥ पुरग्रामत्रज्ञान्सार्थान भिक्षार्थं प्रविशंश्वरेत् ॥ पुण्यदेशसरिच्छलैवनाश्रमवतीं महीम् ॥ २४ ॥ वानप्रस्थाश्रमपदेष्वभीच्णं भैच्यमाचरेत् ॥ संसिध्यत्याश्वसंमोहः शुद्धमुत्त्वः शिलांधसा ॥ २५ ॥ नैतद्वस्तुतया पश्येद्दश्यमानं विनश्यति ॥ असक्तिचतो विरमेदिहामुत्र चिकीर्पितात् ॥ २६ ॥ यदेतदात्मिन जगन्मनोवा-क्षाणसंहतम् ॥ सर्वं मायेति तर्केण स्वस्थस्त्यक्त्वा न तत्स्मरेत् ॥ २७ ॥ ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मद्भक्तो वा उनपेक्षकः ॥ सिंहिगानाश्रमांस्त्यक्त्वा चरेदविधिगोचरः ॥ २८ ॥ बुधो वालकवत्क्रीडेत्कुशलो जडवचरेत् ॥ वदेदुन्मत्तवद्विद्वानगोचर्यां नैगमश्चरेत् ॥ २९ ॥ वेदवादरतो न स्यान्न पाखंडी न हैतुकः ॥ शुष्कवाद्विवादे न कंचित्पचं समाश्रयेत् ॥ ३० ॥ नोडिजेत जनाद्धीरो जनं चोद्वेजयेत्र तु ॥ अतिवादांस्तितिचेत नावमन्येत कंचन ॥ देहमुहिश्य पशुबद्धेरं कुर्यात्र केनचित् ॥ ३१ ॥ एक एव परो ह्यात्मा भृतेष्वात्मन्वयस्थितः ॥ यथेंद्रुरुद्पात्रेषु भृतान्येकात्मकानि च बहिबिंरको ग्रमुद्धः सन् ज्ञाननिष्ठो वा मोक्षेऽप्यनपेक्षो मद्धक्तो वा सलिंगांखिदंडादिसहितानाश्रमांस्तद्धमांस्त्यक्त्वा तदासक्ति त्यक्त्वा यथोचितं धर्मं चरेदित्यथेः । न पुनरत्यंतत्याग एव विव-क्षितः । प्रनधर्मावधानात् । अकियत्वस्योत्तराध्याये वच्यमाणत्वाच । तर्हि पूर्वस्मात्को विशेषस्तमाह । अविधिगोचरो विधिक्तिकरो न स्यादिति । एतदेव स्फ्रटीकरिष्यति । शौचमाचमनं स्नानं न तु चोदनया चरेदित्यादिना ॥२८॥ कथं चरेत्तदाह । बुधो विवेकवानपि बालकवन्मानावमानविवेकशून्यः कुशलो निपुणोऽपि जडवत्फलानुसंघानामावेन । विद्वान् पंडितोऽप्युनमत्तवद्वोकरं-जनाभावेन । नैगमो वेदार्थानष्ठोऽपि गोचर्यामानयताचारामव ॥२९॥ वेदवादरतः कर्मकांडव्याख्यानादिनिष्ठः । पाखंडी श्रतिस्मृतिविरुद्धधर्मानुष्ठानवान् । हैतकः केवलतर्कनिष्ठः । शब्कवादे निष्प्रयोजनगोष्ठ्यां यो विवादस्वांस्मन् ॥३०॥ अतिवादान् दुरुक्तानि ॥३१॥ आत्मदृष्ट्या तावद्देरकारणं नास्तीत्युक्तमेक एवेति देहदृष्ट्यापि नास्तीत्याह। भृतानि च देहा अपि कारणहर्पजैका-

श्रीवरी

37086

ग३६॥

त्मकानि ॥३२॥ दैवतंत्रितं दैवाधीनं यतः ॥ ३३ ॥ अलं तर्हि भिक्षाप्रयत्नेनापि तत्राह। आहारमात्रार्थं समीहेतैव । यतः तस्य प्राणधारणं युक्तं सम्यक् । कथम् । तेन प्राणधारणेन तस्वं विचार्यते । किं तेनापि वदाह । विद्वज्ञायेति ॥३४॥ विर्द किं मिष्टानादिकमग्राह्यमेव केनैव मुक्तमित्याह । यहच्छयेति ॥३५॥ यथाहमीश्वरो लीलया चरामि तथा ज्ञानी ज्ञानिष्ठोऽनासकः कुर्यात्र तु विधिकिंकरत्वेन । तस्य ज्ञाननिष्ठाविरोधादित्यर्थः ॥३६॥ कुतो विधिकिंकरत्वाभावस्तस्य तत्राह । निह तस्य विकन्गाख्या मेदप्रतीतिः । नन्वस्ति सा । सत्यम् । या चासीत्साऽपि मद्वीक्षया ज्ञानेन हता । नतु न हता पुनर्दश्यमानत्वात्तत्राह । आदेहांतात्क्वचित्कदाचिद्वाधितैव ख्यातिर्भवति ॥३७॥ तदेवं विरक्तस्य परोक्षज्ञानवतः संन्यासं तद्वर्माश्चोक्त्वा केवलं वराण्यवंतं विविदिषु प्रत्याह । दुःखोदर्केष्विति । न जिज्ञासितो मद्धमों मत्प्राप्तिसाधनं येन सः ॥३८॥ मामेव मद्दब्टयैव गुरु परिचरेत् । ततः परमेकश्र रेदित्यादिधर्मैव तें तेति भावः ॥३९॥ अनिधकाः ॥३२॥ अलब्धा न विषीदेत काले काले असनं कचित् ॥ लब्धा न हृष्येद्धतिमानुभयं दैवतं त्रितम् ॥३३॥ आहारार्थं समीहेत युक्तं तत्राणधार-णम् ॥ तत्त्वं विमुश्यते तेन तद्विज्ञाय विमुन्यते ॥ ३४ ॥ यहच्छयोपपन्नान्नमद्याच्छ्रेष्ठमुतापरम् ॥ तथा वासस्तथा शय्यां प्राप्तं प्राप्तं भजेन्मुनिः ॥३५॥ शौचमाचमनं स्नानं न तु चोदनया चरेत् ॥ अन्यांश्च नियमान्ज्ञानी यथा उहं लीलयेश्वरः ॥ ३६ ॥ नहि तस्य विकल्पाख्या या च मद्री-क्षया हता ॥ आदेहांतात्कचित्व्यातिस्ततः संपद्यते मया ॥ ३७ ॥ दुःखोदर्केषु कामेषु जातनिर्वेद आत्मवान् ॥ अजिज्ञासितमद्धमीं गुरुं मुनि-मुपात्रजेत् ॥ ३८ ॥ तावत्परिचरेद्धक्तः श्रद्धावाननसूयकः ॥ यावद्ब्रह्म विजानीयान्मामेव गुरुमाद्दतः ॥ ३९ ॥ यस्त्वसंयतषड्वर्गः प्रचंडेंद्रिय-सारथिः ॥ ज्ञानवैराग्यरहितस्त्रिदंडमुपजीवति ॥४०॥ सुरानात्मानमात्मस्थं निह्नते मां च धर्महा ॥ अविपक्षकपायोऽस्मादमुष्माच विधीयते ॥४१॥ भिक्षोर्धर्मः शमो हिंसा तप ईक्षा वनौकसः ॥ गृहिणो भूतरचेज्या दिजस्याचार्यसेवनम् ॥४२॥ ब्रह्मचर्यं तपः शौचं संतोषो भूतसौहृदम् ॥ गृहस्य-स्याप्यृतौ गंतुः सर्वेषां मदुपासनम् ॥ ४३ ॥ इति मां यः स्वधर्मेण भजिन्तर्यमनन्यभाक् ॥ सर्वभूतेषु मद्भावो मद्भक्तिं विंदते अविरात् ॥ ४४ ॥ भक्त्योद्धवानपायिन्या सर्वलोकमहेश्वरम् ॥ सर्वोत्पत्त्यप्ययं ब्रह्म कारणं मोपयाति सः ॥४५॥ इति स्वधर्मनिर्णिक्तसत्त्वो निर्ज्ञातमद्गतिः ॥ ज्ञानविज्ञान-संपन्नो न चिरात्समुपैति माम् ॥ ४६ ॥ वर्णाश्रमवतां धर्म एष आचारलक्षणः ॥ स एव मद्भक्तियुतो निःश्रेयसकरः परः ॥ ४७ ॥ एतत्ते अभिहितं रिणः संन्यासं निद्ति द्वाभ्याम् । यस्त्विति प्रचंडोऽत्यासकत इंद्रियसारथिर्बुद्धियस्य सः ॥४०॥ सुरान्यष्टव्यान् देवानात्मानं च स्वात्मानमात्मस्थं मां च निद्धृते प्रतारयति । निद्धवफ्रजमाह । अस्मादिति ॥४१॥ चतुर्णौ प्रधानधर्मानाह । मिक्षोरिति ॥४२॥ अन्यधर्मान्कांश्रिद्गृहस्थस्याप्यतिदिशति । ब्रह्मचर्यमिति । शौचं रागादिराहित्यं च । तस्य ब्रह्मचर्यप्रकारमाह । ऋतौगंतो-रिति ॥४३॥ एवंभृतवर्णाश्रमधर्मफलमाह । इति मामिति । इढां मद्भक्तिं विंदते ॥४४॥ ततः किमत आह । भक्त्येति । महेश्वरत्वे हेतुः । सर्वोत्पच्यय्यं सर्वस्योत्पच्यय्यौ यस्मात् । अत-एव तत्कारणं मा मां ब्रह्मरूपं वैकुंठनिवासिनम् । यद्वा । ब्रह्मणो वेदस्य कारणं मामुपयाति सामीप्येन प्राप्नोति ॥४५॥ ततश्चासौ मुक्त एवेत्याह । इत्येवंभूतेन स्वधर्मेण निर्णिक्तं शुद्धं सत्त्वं यस्य सः । अतएव निर्ज्ञाता मम गतिरैश्वर्य येन ॥४६॥ उक्तमर्थ संचिप्याह । य एप आचारलचणः पितृलोकप्राप्तिफलः स एव मद्भक्तियुतो मदर्पणेन कृतः ॥४७॥ प्रकरणार्थम्रुपसंहरति । एतच

॥३७।

तेऽभिद्दितम् । तथा भक्तो भृत्वा मां परं संप्राप्तुयादिति ॥४८॥ इति श्रीमद्भागवते एकादशस्तंधे टीकायामष्टादशोऽष्यायः ॥१८॥ ज्ञानादेनिर्णयः पूर्वं कृतो साश्रमचर्मतः ॥ अत्रोनविंशतितमे ज्ञानादेस्त्याग उच्यते ॥१॥ तदेवं तर्कतो वाधितोऽपि देहादिप्रपंचो यावदपरोक्षानुभवेन दिङ्मोहादिरिव न लीयते तावज्ञ्ञानाम्यासस्ततो मुक्तिरित्युक्तमादेहांतात्कवित्रत्वात्मस्तात्मात्मते मयेन्त्यादिना । यस्य त्वपरोक्षानुभवेन प्रपंचो लीनप्रायस्तस्य न किचित्कृत्यमस्तीत्याह । य इति । विद्या अनुभवस्तत्पर्यतेन श्रुतेन संपन्नोऽत्यवात्मवान्प्राप्तात्मत्वाचे नातुमानिकः केवलपरोक्षज्ञानवान्त्रभवति । अनकारपाठे प्राक्थुत्यनुक्तलकितो निर्णीतार्थ इत्यर्थः । स इदं द्वैतं तिश्वित्तसाधनं च मिय मायामात्रमिति ज्ञात्वा ज्ञानं च तत्साधनं संन्यसेत् । अयमेव विद्वत्संन्यासो नाम ॥ १ ॥ अत्र हेतुमाह । ज्ञानिनस्त्विति । यसमादहमेव तस्येष्टोऽपेक्षितः। स्वार्थः फलम् । हेतुस्तत्साधनं च संगतः । स्वर्गोऽस्युदयश्च । अववर्गः संसारनिवृत्तिश्च । अतस्तस्य न प्राप्यं कृत्यं वा किचिद्सती-त्यर्थः ॥ २ ॥ अत्र विद्वदनुभवं प्रमाणयति । ज्ञानेति । यथोक्तं ज्ञानिनमभिनंदति । ज्ञानिति । यत्राऽसौ ज्ञानेन मां धारयति ॥ ३ ॥ तस्य ज्ञानं स्त्वीति । तप इति । अलमत्यर्थम् । ज्ञानस्य माध्यो भवान्यञ्जलेति स्वार्यो । स्त्राप्ताति । स्वार्यो अवति । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार्यो । स्वार

साधो भवानपृच्छित यच माम् ॥ यथा स्वधर्मसंयुक्तो भक्तो मां सिमयात्परम् ॥ ४८ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कंधेऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ यो विद्याश्रुतसंपन्न आत्मवानानुमानिकः ॥ मायामात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानं च मिय संन्यसेत् ॥ १ ॥ ज्ञानिनस्वह-मेवेष्टः स्वार्थो हेतुश्र्व संमतः ॥ स्वर्गश्रेवापवर्गश्र नान्योऽथों महते प्रियः ॥ २ ॥ ज्ञानिविज्ञानसंसिद्धाः पदं श्रेष्ठं विदुर्मम् ॥ ज्ञानी प्रियतमोऽतो मे ज्ञानेनासो विभित्तं माम् ॥ ३ ॥ तपस्तीर्थं जपो दानं पवित्राणीतराणि च ॥ नालं कुर्वन्ति तां सिद्धं या ज्ञानकलया कृता ॥ १ ॥ तस्माञ्ज्ञानेन सिहतं ज्ञात्वा स्वात्मानमुद्धव ॥ ज्ञानविज्ञानसंपन्नो भज मां भक्तिभावतः ॥५॥ ज्ञानविज्ञानयज्ञेन मामिष्ट्वाऽऽत्मानमात्मिन ॥ सर्वयज्ञपतिं मां वे संसिद्धं मुनयोऽगमन् ॥ ६ ॥ त्वयुद्धवाश्रयति यित्विविधो विकारो मायांऽतरापतिति नाद्यपवर्गयोर्यत् ॥ जन्मादयोऽस्य यदमी तव तस्य किं स्युराद्यंतयोर्यदसतोऽस्ति तदेव मध्ये ॥ ७ ॥ उद्धव उवाच ॥ ज्ञानं विद्युद्धं विपुलं यथैतद्वैराग्यविज्ञानयुतं पुराणम् ॥ आख्याहि विश्वेश्वर विश्व-मूर्ते तद्विक्योगं च महद्विमुग्यम् ॥ ८ ॥ तापत्रयेणाभिहतस्य घोरे संतप्यमानस्य भवाध्वनीश्य। पश्यामि नान्यञ्चरणं तवांत्रिद्वन्द्वातपत्राद-मृताभिवर्षति ॥ समुद्धरैनं कृपयाऽऽपवर्ग्यवेनोभिरासिंच महानुभाव ॥ १० ॥

कलया लेशेन ॥४॥ ज्ञानेन सिंहतं तत्पर्यंतं यथा भगित तथा ज्ञात्वा तत्संपन्नः सन्मामेव अज। अन्यत्सर्वं त्यजेत्यर्थः ॥ ५ ॥ तस्य प्रत्ययार्थं पूर्वेपां यत्तमाह । ज्ञानेति । मामेव संसिद्धि प्राप्तः ॥६॥ तदेव ज्ञानं संक्षेपत उपिद्याति । त्वयीति । त्रिविध आध्यात्मिकादिविकारो देहादिः स माया न तु परमार्थः । यद्यस्मादंतरा मध्य प्वापति । रखौ सर्पमालादिवत् । नाद्यपवर्णयोर्ने त्वादावंते चास्ति । अतो यद्यदा अस्य विकारस्यामी जन्माद्यः स्युस्तदा तस्य तवाधिष्ठानभूतस्य किं, न किंचिदित्यर्थः । नतु तस्यापि वस्तुतो न संति तस्यासन्त्वादित्याह । आद्यं तयोरिति । असतः सर्पादेराद्यंत्वयोर्यद्स्ति रङ्ज्वादि तदेव मध्येऽपि न तु सर्पादि तद्वद्यं विकारो नास्तीत्यर्थः। यद्वा आद्यंतयोर्यद्स्ति तन्मध्येऽप्यस्त्येव । न तस्य जन्माद्यः संत्यतस्त्वं निविकारं ब्रह्मति ॥७॥ ज्ञानोदेविशेषं जिज्ञासुः पृच्छति । ज्ञानमिति । विशुद्धमेतज्ञानं विपुलं निथितं यथा भवति तथा कथयेति । महद्भिन्द्वादिभिविस्ययम् ॥ ८ ॥ महद्भिम्यस्वमभिनयेनाह । तापत्रयेणेति । तापत्रये

श्रीघरी

3099

॥३७॥

णात् पृथगसन्तं चोपपादयित सार्धेन । तत्र यदि न कदाचिदनीद्द्यं जगिदत्यादिमतेनैतेषां मावानामुत्पन्यादयो न स्युस्ति कारणस्यैकस्याभावादेकात्मकता मिध्यात्वं चन स्यादतस्तेषामुत्पन्यादिमते। स्थितीति । त्रिगुणात्मनां सावयवानामित्यर्थः । विमता भावा उत्पन्यादिमंतः सावयवत्वाद्धटादिविति पश्येत्।।१५॥ तत आदावुत्पनौअंते परिणामांतरापनौ च कारणत्वेन मध्ये चाश्रयत्वेन सुज्यात्सुज्यं कार्यात्कार्यान्तरं प्रति यदन्वियाद्वुगच्छेत्तत्रतिस्त्रामे तेषां प्रलये च यदविश्वयेत तदेव सिदित पश्येदित्यर्थः ॥१६॥ वैराग्यमाद । श्रुतिरिति द्वाम्याम् ।श्रुतिनेद्द्व नानास्तिकिचनेत्यादिः । प्रत्यचं पटादिकार्यं तंन्वादिज्यतिरेकेण न दश्यते । ऐतिद्वां महाजनप्रसिद्धिः । अनुमानं विमतं मिध्याद्दश्यत्वाच्छुक्तिरजतादिवदित्यादि । एवं प्रमाणचतुष्टयम् । एतेष्व-नवस्थानादेतैर्वाधितत्वात् । स एवं सर्वानुगतं सत्यमात्मतत्त्वं पश्यन्विकल्पस्य च मिध्यात्वात्ततो विरज्यते विरक्तो भवतीत्यर्थः ॥१७॥ नचु वेदोक्तस्वर्गादिसुसाश्या न विरज्यतेत्याद्द । कर्म-णामिति । आविरिचाद्मस्रलोपपर्यतमद्द्यमा सुखममङ्गलं दुःस्वरूपं नश्यरं च पश्यत् ॥१८॥ भक्तियोगं सकारणमाद्द । मिक्तियोगः पूर्वमुक्त एव तथापि तिस्मन्त्रीति प्रामुवते तुम्यं प्रम्य कथ-

यिष्यामि ॥१९॥ श्रद्धा श्रवणादरः । शश्वदिति सर्वत्रानुपजते । मदनुकीर्तनं श्रवणानंतरं मस्कथाव्याख्यानमित्यर्थः ॥२०॥२१॥ अङ्गनेष्टा स्नौकिकी क्रिया । वनसा स्नौकिकेनापि मद्गुणाना-मीरणं कथनम् ॥२२॥ मदर्थे मद्भजनार्थम् । तिहरोधिनोऽर्थस्य परित्यागः । भोगस्य तत्साधनस्य चंदनादेः । सुखस्य प्रत्रोपलालनादेः । इष्टादिवैदिकं यत्कर्म तदपि मदर्थे कृतं मक्तेः कारण-मित्यर्थः ॥२३॥ भक्तिः प्रेमलक्षणा सञ्जायते । अस्य भक्तस्यान्यः कोऽर्थः साधनरूपः साध्यरूपो वाऽवशिष्यते । सर्वोऽपि स्वत एव भवतीत्यर्थः ॥२४॥ कि बहुना चित्तमेवांतर्वहिनिष्टमर्थान नर्थयोः कारणमित्याह । यदात्मनीति द्वाभ्याम् । यदा आत्मनि मयि ईश्वरे चित्तमर्पितं तदा पुमान् धर्मादीन्त्रामोत्येव ॥२५॥ एतदेव व्यतिरेकेण द्रुद्धयति । यद्यदा तिवतं विकल्पे देहगृहादा-वर्षितं सद्विषयेषु परिधावति तदाधिकं रजस्वलमसन्निष्टं च भवति । ततश्च विषय्यमधर्मादिकं विद्धि ॥२६॥ स्वाभिष्रेतान्धर्मादीन् व्याच॰टे । धर्मो मद्भक्तिकृत् । यतः स एव प्रोक्तः प्रकृष्ट उक्तः पूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मतिः ॥२१॥ मदर्थेष्वङ्गचेष्टा च वचसा मद्गुणेरणम् ॥ मय्यर्पणं च मनसः सर्वकामविवर्जनम् ॥२२॥ मदर्थे ऽर्थपरित्यागो भोगस्य च सुखस्य च ॥ इष्टं दत्तं हुतं जप्तं मदर्थं यद्त्रतं तपः ॥२३॥ एवं धर्मेर्मनुष्याणामुद्धवात्मनिवेदिनाम् ॥ मिय सञ्जायते भक्तिः को अन्यो-उथों ऽस्यावशिष्यते ॥२४॥ यदात्मन्यर्पितं चित्तं शांतं सत्त्वोपचृहितम् ॥ धर्मं ज्ञानं सर्वेराग्यमेश्वर्यं चाभिषद्यते ॥२५॥ यदर्पितं तद्विकल्पे इन्द्रियेः परिधावति ॥ रजस्वलं चासन्निष्ठं चित्तं विद्धि विपर्ययम् ॥ २६ ॥ धर्मो मद्भक्तिकृत्शोक्तो ज्ञानं चैकात्म्यदर्शनम् ॥ गुणेष्वसङ्गो वैराग्यमैश्वर्यं चाणि-मादयः ॥ २७ ॥ उद्धव उवाच ॥ यमः कतिविधः प्रोक्तो नियमो वाऽरिकर्शन ॥ कः शमः को दमः कृष्ण का तितिक्षा धृतिः प्रभो ॥ २८ ॥ किं दानं किं तपः शौर्यं किं सत्यमृतमुच्यते ॥ कस्त्यागः किं धनं चेष्टं को यज्ञः का च दक्षिणा ॥ २९ ॥ पुंसः किंस्विद्वलं श्रीमन् मगो लामश्र केशव ॥ का विद्या ही: परा का श्री: किं सुखं दु:खमेव च ॥ ३० ॥ कः पंडितः कश्च मूर्खः कः पंथा उत्पथश्च कः ॥ कः स्वर्गो नरकः कःस्वित्को वंधुरुत किं गृहस् ॥ ३१॥ क आब्यः को दरिद्रो वा कृपणः कः क ईश्वरः ॥ एतान्प्रश्नान्मम बृहि विपरीतांश्च सत्पते ॥ ३२॥ श्रीभगवानुवाच ॥ अहिंसा सत्यमस्तेयमसङ्गो हीरसञ्चयः ॥ आस्तिक्यं ब्रह्मचर्यं च मौनं स्थैर्यं क्षमाऽभयम् ॥ ३३ ॥ शौचं जपस्तपो होमः श्रद्धाऽऽतिथ्यं मदर्चनम् ॥ तीर्थाटनं परार्थेहा तुष्टिराचार्यसेवनम् ॥ ३८ ॥ एते यमाः सनियमा उभयोर्दादश स्मृताः ॥ पुंसामुपासितास्तात यथाकामं दुहंति हि ॥ ३५ ॥ शास्त्रेषु ॥ २७ ॥ धर्मादीनां महाजनप्रसिद्धानामन्यथाच्याख्यातत्वाद्यमादिष्वपि संख्यातः स्वद्धपतो वा किंचिद्रैलक्षण्यं स्यादित्येवं संमावनया तद्विशेषं जिज्ञासुः पृच्छति । यम इति पश्चिमिः ॥२८॥ इष्टमभ्यहितं धनं च किम् ॥२९॥ परेति विद्यादीनां विशेषणस् । श्रीर्मंडनस् ॥३०॥३१॥ प्रश्नान्पृष्टानर्थान् । विपरीतानशमादीन् ॥३२॥ यमनियमानाह । अहिसेति त्रिमिः । अस्तेयं मनसाऽपि परस्वाग्रहणम् । आस्तिक्यं धर्मे विश्वासः ॥३३॥ शौचं वाह्यसाभ्यंतरं चेति द्वयस् । अतो द्वादश नियमाः । श्रद्धा धर्मादरः ॥३४॥ उभयोः स्रोकयोर्पे स्मृतास्ते यमा नियमाश्र । यद्वा । उभयोः प्रश्चरयोः । मुमुक्षोर्यमा मुख्याः सकामस्य नियमा भुख्याः स्मृता इत्यर्थः । अत्र हेतुबाह । हि यस्मादुवासिताः सेविताः संतः पुंसां प्रश्चतानां निश्चतानां न यथाकामं कामानुसारेण मोक्षमभ्युदयं च दुइंतीति ॥३५॥ मुम्रुक्षोरुपादेयान् शमादीन्हेयांश्च दुःखादीन्महाजनप्रसिद्धेस्यो विलक्षणानाह । शम इत्यादिना यावत्समाप्ति । एतेनैव तिह्रपरीता अशमादयोऽपुनेयाः । शमो

श्रीधरी

अ०१९

३८॥

मिल्रिता बुद्धेन तु शांतिमात्रम् । दम इंद्रियसंयमो न चौरादिदमनम् । तितिक्षा विहितदुःखस्य संमर्पः सहनं न भारादेः । जिह्वोषस्थयोर्जयो वेगधारणं घृतिनं त्वचुद्देगमात्रम् ॥३६॥ दंदो भृत-द्रोहस्तस्य त्यागो दानं न धनापणम् । कामत्यागो भोगोपेक्षा तयो न कृन्छादिः । स्वभावो वासना तस्य विजयः प्रतिवंधः शौर्यं न विकातिः । समं व्रत्न तस्य दर्शनमालोचनं सत्यविषयत्वान्सत्यं न यथार्थभाषणमात्रम् ॥३७॥ अन्यच । ऋतं सन्ता सत्या प्रिया च वाक् । एवं च ऋतसत्ययोः स्फुट एव विवेकः । क्रमप्राप्तं त्यागं व्याख्यातुमारौ ततोऽर्थभेदेन शौचं व्यावच्टे । तस्यापि मलत्यागरूपत्वे त्यागाभेदप्रतीतेः । कर्मस्वसंगमोऽनासिकः शौचं त्यागस्तु संन्यास इति तयोभेद इत्यर्थः ॥३८॥ नुणामिण्टं धनं वर्मो न पश्चादिसाधारणम् । मगवत्तमः परमेश्वरोऽद्दमेव यद्यः मन्द्रबुद्धया यद्योऽच्छोयो न क्रियाबुद्धचे त्यर्थः। यद्यार्थं दानं दक्षिणा साच ज्ञानोपदेशो न हिरण्यादिदानम् । तेन हि यद्यरूपो विष्णुः प्राप्यते । दुर्दमनं वलं तच मनोदमनदेतुत्वातप्राणायाम् इति ॥ २९ ॥ लाभं व्याचिच्याद्यः प्रथमं भगं ततो भेदेन व्याचच्टे । लोके तयोरभेदप्रसिद्धेः । भगो भाग्यं तच मे ऐश्वरो भावो मदीयमैश्वयादिपाद्युण्यमित्यर्थः । उत्तमो लाभस्तु मद्भक्तिनं प्रतादिः । विद्या चात्मिन प्रतीतस्य मेदस्य वाघो न ज्ञानमात्रम् । अर्कास् जुणुप्ता हेयस्वदर्शनं होनं लक्षामात्रम् ॥४०॥ गुणा एव श्रीमेंडनं न किरीटादि । दुःखसुखयोरत्ययोऽतिकमोऽनतुरामो मन्निष्ठता बुद्धेर्दम् इन्द्रियसंयमः ॥ तितिक्षा दुःखसंमपों जिह्वोपस्थजयो धृतिः ॥ ३६ ॥ दंडन्यासः परं दानं कामत्यागस्तपः स्मृतम् ॥ स्वभावविजयः शोर्यं सत्यं च समदर्शनम् ॥ ३७ ॥ ऋतं च स्नृता वाणी कविभिः परिकीर्तिता ॥ कर्मस्वसंगमः शोचं त्यागः संन्यास उच्यते ॥३८॥ धर्म इष्टं धनं नुणां यज्ञोऽहं भगवत्तमः ॥ दिविणाज्ञानसंदेशः प्राणाचानः परं बल्कम् ॥ ।। मिन्या स्वत्तम्याः ।। दिविणाज्ञानसंदेशः प्राणाचानः एरं बल्कम् ॥३९॥ भगो म ऐश्वरो भावो लाभो मद्भिक्तमः ॥

विद्यात्मिनि भिदाबाधो जुगुत्साहीरकर्ममु ॥४०॥ श्रीग्रुणा नैरपेदयाद्याः सुखं दुःखसुखात्ययः ॥ दुःखं कामसुखापेक्षा पंडितो वंधमोक्षवित् ॥४१॥ मुखों देहाद्यहंबुद्धिः पंथा मन्निगमः स्मृतः ॥ उत्पथश्चित्तविद्येपः स्वर्ग सत्त्वगुणोदयः ॥ ४२ ॥ नरकस्तम उन्नाहो वंधुर्गुरुरहं सखे ॥ गृहं शरीरं मानुष्यं गुणाढ्यो ह्याद्ध्य उच्यते ॥ ४३ ॥ दरिद्रो यस्त्वसंतुष्टः कृपणो योऽजितेंद्रियः ॥ गुणेष्वसक्तधीरीशो गुणसंगो विपर्ययः ॥४४॥ इति श्रीमद्भागवते ते प्रश्नाः सर्वे साधु निरूपिताः ॥ किं वर्णितेन बहुना लक्षणं गुणदोषयोः ॥ गुणदोषदिशिदोषो गुणस्तूभयवर्जितः ॥ ४५ ॥ इति श्रीमद्भागवते संवानं सुखं न मोगः । विषयभोगापेक्षेव दुःखं नाग्निदाहादि । वंधान्मोचं द्वयं वा यो वेत्ति स वंढितो न विद्यन्यात्रम् ॥ ४१ ॥ अहंबुद्धित्त्युपलक्षणम् । देहगेहादिष्वहंममेत्यिममानवान्मूर्खं इत्यर्थः । मिन्निगमो मां नितरां गमयित त्रापयित यो निवृत्तमार्गः स तु पंथाः सन्मागों न कंटकादिश्च्यः। विचित्वेषः प्रवृत्तिमार्गः। स उत्यथः कृमागों न तु चौराद्याकुलः । सत्त्वगुणस्योदय उद्रेकः स्वर्गो नेद्रादिलोकः ॥४२॥ वमस उन्नाह उद्रेकः स नरको न तामिन्नादिः । गुरुरेव वंधुर्नभात्रादिः । स चाहमेव यथाऽहं जगद्गुरुः । एक एव परो वंधुर्विषमे सम्नुपस्थिते ॥ गुरुः सकल्यमित्रना यत्राकिचनगो हिरिरित । ससावनं मोगायतनं गृदं तच मानुष्यं मानुष्यं शरीरमेव न हम्यिदि । गुणेः संपन्न आह्य उच्यते न धनी ॥४३॥ असंतुष्टो यः स दरिद्रो न निःस्वः । योऽजितेंद्वियः स कृपणः शोच्यो न दीनः । विषयेष्यनासक्तधीर्यः स ईशः स्वतंत्रो न राजादिः । गुणसंगो गुणेषु संगो यस्य स विपर्ययोऽनीशः । एतच्च श्वमादिविपर्ययोपलक्षणार्थम् ॥४४॥ उपसंहरित । एत इति । साधु मोक्षोपयोणितया । एतच्च सर्वं गुणदोषयोविवेकायोद्धनेन पृष्टिमितितयोः संक्षेपतो लक्षणमाह् । किं बहुना विगितेन गुणदोषयोर्कक्षणमेतावदेव । तदाह । गुणदोषयोद्वेन पृष्टिमितित्रयोः संक्षेपतो लक्षणमाह । किं बहुना विवित्योर्योर्कक्षणमेतावदेव । तदाह । गुणदोषयोर्क

॥३९॥

शिर्दर्शनं दोषः गुणस्तु तदुभयदर्शनिविर्जितः स्वभाव इति ॥४५॥ इति श्रीमद्भागवते एकादशस्कंधे टीकायामेकोनविंशोऽष्यायः ॥१९॥ विंशे योगत्रयं प्रोक्तं भक्तिज्ञानिक्रयात्मकम् ॥ गुण-दोषय्यवस्थार्थमिकारिविभागतः ॥ १ ॥ गुणदोषदशिदोंषो गुणस्तुभयवर्जित इत्युक्तं तदाक्षिपति । विधिश्वेति पंचिमः । विधिश्व प्रतिषेघश्रेश्वरस्य तव निगम आज्ञारूषो वेदः । स च विधेयानां प्रतिषेघ्यानां च कर्मणां गुणं दोषं च पुण्यपापफलरूपमवेचते ॥ १ ॥ उत्तमाधमभावेन तदिषकारिणां वर्णानामाश्रमाणां विकर्णं मेदं च गुणदोषरूपमवेद्यते । प्रतिलोमानुलोमजं च गुणदोषं च तथैवावेश्वते । प्रतिलोमजा उत्तमवर्णस्य प्रशेवस्यो ज्ञाताः स्तवैदेहकादयः । अनुलोमजास्त्रतमवर्णस्यः पुरुषेम्यो द्वीनवर्णां मुर्धावसिक्तांवष्टादयस्तेषां च । असत्संतस्तु विद्येषाः प्रतिलोमानुलोमजा इति गुणदोषौ । द्रव्यादीन्कर्माईतानईताम्याम् । स्वर्गं नरकं च तत्फलतया गुणदोषरूपमेवावेश्वते । एतचोचराप्याये प्रपंचिष्यविष्यते ॥ २ ॥ तथापि प्रस्तुने किमायातमत आह । गुणदोषेति । गुणदोषदिश्वरोष इति निराकृतत्वाद्गुणदोषभिदाद्यध्मंतरेण तां विना निषेधविधिलक्षणंकर्मकांडगतं तव वचः कथम् । तच वचीतरेण नृणां निःश्रेयसं कथं स्थाचत्रापि श्रोत-व्यो मंतव्य इति साधनविधेनानुष्यायेग्रह्न शब्दान्वाचो विग्लापनं हि तदित्यादिनिधेधस्य चावद्यकत्वादिति भावः। यद्वा। गुणदोषभिदाद्यव्यत्वे निषेधविधिलक्षणंतव वचो विनेति सामानाधिन

महापुराणे एकादशस्कंधे भगवदुद्धवसंवादे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ उद्धव उवाच ॥ विधिश्च प्रतिषेधश्च निगमो हीश्वरस्य ते ॥ अवेक्षतेऽरविंदाक्ष गुणदोषं च कर्मणाम् ॥ १ ॥ वर्णाश्रमविकल्पं च प्रतिलोमानुलोमजम् ॥ द्रव्यदेशवयःकालान्स्वर्गं नरकमेव च ॥ २ ॥ गुणदोषिमदाहृष्टिमंतरेण वचस्तव ॥ निःश्रेयसं कथं नॄणां निषेधविधिलक्षणम् ॥ ३ ॥ पितृदेवमनुष्याणां वेदश्चन्चस्तवेश्वर् ॥ श्रेयस्तवनुपल्च्धेऽथें साध्यसाधनयोरिष्
॥ ४ ॥ गुणदोषिमदाहृष्टिनिगमान्ते न हि स्वतः ॥ निगमेनापवादश्च भिदा या इति ह अमः ॥ ५ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ योगास्त्रयो मया प्रोक्ता
नृणां श्रेयो विधित्सता ॥ ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित् ॥६॥ निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कर्मसु ॥ तेष्वनिर्विण्णचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनाम् ॥ ७ ॥ यहच्छया मत्कथादौ जातश्चद्धस्तु यः पुमान् ॥ न निर्विष्णो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः ॥ ८॥

करण्यमेवास्तु । यद्वा । गुणदोषिमदादृष्टमंतरेण निषेधविधिलक्षणमि वद्यः कथं तु तत्त्वमस्यादिवाक्यविद्याःश्रेयसपरं स्यात् । सर्वस्य वेदस्य तत्त्रात्वांनीकारादित्यर्थः ॥३॥ नतु पितरो देवाश्र सर्वज्ञाः प्रत्यत्वतो दृष्ट्या मनुष्येभ्यः कथिष्यित नेत्याह । पित्रादीनां सर्वेषां तव त्वद्वाक्यरूपो वेद एव तु श्रेयः श्रेष्ठं चत्तुःप्रमापकम् । कव । अनुपलन्धेऽर्थे मोक्षे स्वर्गादी च । तथा साध्यसावनयोरिदमस्य साध्यमिदमस्य साधनमित्यत्रापि । तदेवं गुणदोषदृष्ट्यभावे निःश्रेयसं न घटेत ॥ ४ ॥ किच शाखेणैव विद्वितां भेददृष्टि तस्मन्नेव विषये शाखे कथं निवर्वयेदित्याह । ते निगमान्तदाज्ञारूपाद्वेदादेव निह स्वतः । यस्मादर्थप्राप्तत्वेन निवर्वते । ह स्फुटम् । अमो भवति तं निवर्वयेति शेषः ॥ ५ ॥ विषयाभेदेऽप्यविकारिभेदेनाविरोधं वक्तुं प्रथमं योगत्रयमाह । योगा इति । योगा
उपाया त्रवक्तमदेवता कांदैः प्रोक्ताः । कर्म च निष्कामम् । श्रेयोविधितसया मोन्तसाधनेच्छया । अन्य उपायो नास्तिति काम्यकमिदिकं व्यावर्वयति । तथा चोत्तराच्याये स्फुटीकरिष्यित य
प्रतानित्यादिना ॥ ६ ॥ तेष्वधिकारिभेदमाह । निविण्णानामिति द्वाभ्याम् । इहं एषां मध्ये कर्मस्य क्षित्रं ।। ।।। यहच्छया केनापि भाग्योद्येन । तत्र काम्यकमस्य सर्वत्मनाम् स्यात्मनाम्यद्वात्मनाम्य स्वर्तमनास्य सर्वारमना

श्रोधर

30020

॥३९॥

विधिप्रतिषेधाधिकार इत्युत्तराष्याये वत्त्यति । निष्कामकर्मयोगाधिकारिणस्तु यथाशक्ति । स च ज्ञानमक्तियोगाधिकारात्त्रागेत । तद्धिकृतयोस्तु स्वन्यः । ताम्यां सिद्धानां तु न किंचिदिति ॥८॥ सावधि कर्मयोगमाह । तावदिति नविभः । कर्माणि नित्यनैमित्तिकानि । यावता यावत् ॥ ९ ॥ कर्मयोगिनो ज्ञानभक्तिभूमिकारोहप्रकारमाह । स्वधर्मस्थ इति । अनाशीःकामोऽफलकामः । अन्यिभिषिद्धं काम्यं च । नरकयानं हि द्विधैव विहितातिक्रमाद्वा निषिद्धाचरणाद्वा । अतः स्वधर्मस्थत्वानिषिद्धवर्जनाच नरकं न याति । अफलकामत्वान्न स्वर्गमपीत्यर्थः ॥१०॥ किंतु अस्मिन्नो-केऽस्मिन्नेव देहे। अनघो निषिद्धत्यागी। अतः श्रुचिनिवृत्तरागादिमलः। यदच्छयेति केवलज्ञानादिप भक्तेर्दुर्लभतां घोतयित ॥११॥ अनेन प्रकारेण ज्ञानभक्तिसाधनत्वान्नरदेहं स्तौति। स्वर्गिन णोऽपीति । निरयिण इति दृष्टांतत्वेनोक्तम् । ज्ञानभक्तिम्यां ज्ञानभक्त्योः । तदुभयं स्वर्गिनार्राकशरीरम् ॥१२॥ अतो नरः स्वर्गति न कांचेत्। नारकीमिति दृष्टांतः । यद्वा । स्वर्गनरकसाधन-कर्माणि न कुर्यादित्यर्थः । अस्यातिश्रेष्ठत्वात्पुनरपि मनुष्यो भवेयमित्यपि न कांचेत् । यतो देहावेशाइहासक्त्या स्वार्थे प्रमाद्यत्यवधानशुन्यो भवति ॥१३॥ अपि त्वेतइहसाधकमिति विद्वां-स्तचार्थसिद्धिदमपि मत्ये ब्रात्वाऽप्रमत्तोऽनलसः सन् मृत्योः पूर्वमेव मोक्षाय घटेत प्रयत्नं कुर्यात् ॥ १४ ॥ अप्रमत्तो मुक्तसङ्गः सुखं प्राप्नोतीत्यत्र दृष्टांतः । ब्रियमानमिति । यमैर्यमविद्यत्रैः तावत्कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता ॥ मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥ ९ ॥ स्वधर्मस्थो यजन्यज्ञैरनाशीःकाम उद्धव ॥ न याति स्वर्गनरको यद्यन्यत्र समाचरेत् ॥१०॥ अस्मिँ ह्वोके वर्तमानः स्वधर्मस्थोऽनघः शुचिः ॥ ज्ञानं विशुद्धमाप्रोति मद्भक्ति वा यद्यव्यया ॥ ११ ॥ स्वर्गिणो अप्येतिमञ्जंति लोकं निरियणस्तथा ।। साधकं ज्ञानभक्तिभ्यामुभयं तदसाधकम् ॥ १२ ॥ न नरः स्वर्गतिं कांचेन्नार्कीं वा विचक्षणः ॥ नेमं लोकं न कांचेत देहावेशात्प्रमाद्यति ॥ १३ ॥ एतद्विद्वान्पुरा मृत्योरभवाय घटेत सः ॥ अप्रमत्त इदं ज्ञात्वा मर्त्यमप्यर्थसिद्धिदम् ॥ १४ ॥ बिद्यमानं यमैरेतैः कृतनीडं वनस्पतिम् ॥ खगः स्वकेतमुत्सृज्य च्नेमं याति ह्यलंपटः ॥ १५ ॥ अहोरात्रैश्बिद्यमानं बुद्ध्वायुर्भयवेपथुः ॥ मुक्तसंगः परं बुद्धा निरीह उपशाम्यति ॥ १६ ॥ नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम् ॥ मया अनुकूलेन नभस्वतेरितं पुमानभवाविध न तरेत्स आत्महा ॥ १७ ॥ यदारंभेषु निर्विण्णो विरक्तः संयतेंद्रियः ॥ अभ्यासेनात्मनो योगी धारयेदचलं मनः ॥ १८ ॥ धार्यमाणं मनो यहिं भ्राम्यदाश्वनवस्थितम् ॥ अतंद्रितोऽनुरोधेन मार्गेणात्मवशं नयेत् ॥ १९ ॥ मनोगतिं न विसुजेज्ञितप्राणो जितेंद्रियः ॥ सत्त्वसंपन्नया बुद्धचा मन पुरुषैः कृतं नीडं यस्मिस्तम् । अलंपटोऽनासक्तः ॥१५॥ दार्षान्तिकमाह । अहोरात्रैिक्छिद्यमानमायुर्बुद्ध्वा । भयेन वेपथुः कंपो यस्य सः ॥१६॥ एवमप्रयतमानं प्रमत्तं निद्ति । नृदेहं प्लवं नावं प्राप्येत्यध्याहारः । यो भवाब्धि न तरेत्स आत्महा । तत्र हेतवः । आद्यं सर्वफलानां भूलम् । एतदुपाजितकर्मभिः सर्वप्राप्तेः । किंच सुदुर्लभसुद्यमकोटिभिरपि प्राप्तुमशक्यम् । तथापि तु सुलभम् । यदंच्छया लब्धत्वात् । तं च सुकल्पं पहुतरम् । किंच गुरुः संश्रितमात्र एव कर्णधारो नेता यस्य तस् । भया च स्पृतमात्रेणानुकूलमारुतेन प्रेरितम् ॥ १७ ॥ एवं ताबद्विरक्तस्य वैराग्यद्वारा ज्ञानभक्तिसाधकं कर्मयोगमुक्तवेदानीं सम्यग्विरक्तस्य ज्ञानयोगं तस्य च ज्ञानप्राप्तेः पूर्वं किंचित्कृत्यं वर्जनीयं चाह । सार्धेर्नविभः । यदा त्वारम्मेषु कर्मसु निर्विण्णो दुःखदर्शने-नोद्वियस्तत्फलेषु विरक्तश्र तथा संयतेद्वियः सन्नात्मनोऽभ्यासेनात्मविषयवृत्तिसंतत्या अचलं यथा भवति तथामनो घारयेत्।।१८॥ तत्र प्रथममेवात्यंतधारणासंभवाचत्स्वभावानुसारेण वशीकरण-माह । यहि आशु भ्राम्यत्परिभ्रमदवस्थितं भवति तदानुरोधेन किंचिदपेक्षापुरणद्वारेण ॥१९॥ ननु तहिं यथा पूर्वमेव स्यात्तत्राह । मनोगति तु न विसुजेक्रोपेचेत किंत्वप्रमत्तः सन् लक्ष्येदित्यर्थः

॥ २०॥ अनुरोधमार्गं सदृष्टांतं स्तौति। एप अनुवृत्तिमार्गेण मनसः संग्रहः परमो योगः। तत्साधनत्वादुपचारेण स्तुतिः। यथा अदांतस्य दमनीयस्यार्वतोऽश्वस्य हृद्यज्ञत्वं स्वाभिप्रायेण गितमन्विच्छक्षपेक्षमाणोऽश्वधारकः प्रथमं किंचित्तद्गतिमनुवर्तते। तदा च रिक्षमा तं धृत्वेव गच्छित न तृपेश्वते तद्विद्त्यर्थः॥ २१॥ एवमीपद्वर्शाकृतस्य मनसोऽत्यंतनैश्वच्योपायानाह। सांख्येनेति त्रिभिः। सांख्येन तत्त्वविवेकेन सर्वभावानां महदादिदेहांतानामनुलोमतः प्रकृत्यादिक्षमेण भवं प्रतिलोमतः पृथिव्यादिक्षमेणाष्ययं चान्वनुष्यायेत्। प्रसीद्ति निश्चलं भवति ॥२२॥ नन्पायसहस्रेणापि मनोविषयाकारतां न त्यजति। किं भ्यो भ्य उपदेशेनेति चेत्त्रन्ताह। निर्विण्णस्येति। तत्रश्वमापायिषु तेष्वविधभृतात्मदर्शनाचदिविवेकापन्नसंसारे निर्विण्णस्यातो विरक्तस्य तत्रव्योक्तवेदिनो गुरूपदिष्टार्थालोचकस्य ततो गुरूपदिष्टस्येव चितितस्य पुनः पुनरनुचितया दौरात्म्यं देहाद्यभिमानं त्यजति॥ २३॥ किंच यमादिभियोगमार्गरान्वीक्षक्रया पदार्थद्वयशोधनेन ममार्चनिष्यानादिभिर्वा। वाशव्देनास्य पक्षस्य स्वातंत्र्यं दर्शयति। एतैरुपायैयोग्यं परमात्मानं मनः समरेन्नान्यैरतोऽन्यन्न कुर्यादित्यार्थः॥२४॥ ननु पापापत्तौ प्रायिक्चित्तं कार्यमेव तत्राह। यदीति। योगेन ज्ञानाम्यासेनैव एतच। भक्तस्यापि नामकीर्तनाद्वपुलक्षणार्थम्। नान्यत्कुच्छादि॥२५॥ ननु नित्यनैमित्तिकंकर्म सच्चशोधकत्वाद्वगुणे हिसादिकं त्यग्रद्विहेत्त्वादोषः। तत्र च

आत्मवशं नयेत् ॥ २०॥ एष वै परमो योगो मनसः संग्रहः स्मृतः ॥ हृदयज्ञत्वमिन्वच्छन्दम्यस्येवार्वतो मुहुः ॥ २१॥ सांख्येन सर्वभावानां प्रतिलोमानुलोमतः ॥ भवाप्ययावनुष्यायेन्मनो यावत्प्रसीदित ॥ २२ ॥ निर्विण्णस्य विरक्तस्य पुरुपस्योक्तवेदिनः ॥ मनस्त्यजित दौरात्म्यं चितित्स्यानुचित्तया ॥ २३ ॥ यमादिभियोगपथैरान्वीक्षिक्या च विद्यया ॥ ममाचीपासनाभिर्वा नान्ययोग्यं स्मरेन्मनः ॥ २४ ॥ यदि कुर्यात्प्रमादेन योगी कर्म विगहितम् ॥ योगेनेव दहेदंहो नान्यत्तत्र कदाचन ॥ २५ ॥ स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीर्तितः ॥ कर्मणां जात्यग्रुद्धानामनेन नियमः कृतः ॥ गुणदोषविधानेन संगानां त्याजनेछया ॥ २६ ॥ जातश्रद्धो मत्कथासु निर्विण्णः सर्वकर्मसु ॥ वेद दुःखात्मकान्कामान्पित्त्यागेऽप्यनीश्वरः ॥२०॥ ततो भजेत मां प्रीतः श्रद्धालुर्द्धनिश्चयः ॥ जुषमाणस्य तान्कामान्दुःखोदकार्थ्य गर्द्धप्त ।। २८ ॥ प्रोक्तेन भक्तियोगेन भजतो माऽसक्चन्मुनेः ॥ कामा हृदय्या नश्यति सर्वे मिय हृदिस्थिते ॥ २९ ॥ भिद्यते हृदयप्रथिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ॥ क्षीयंते चास्य कर्माण

तिनवित्कत्वान्क्रच्छादिप्रायिक्च गुण इति विधिप्रतिपेधाभ्यामुक्तत्वात्प्रायिक्ष विना योगैनैव कथं पापं दहेत्तत्राह । स्वे स्व इति सार्धेन । स एव गुणो नेतरः । तदुपपाद्यति । यस्मा- दिधिप्रतिपेधाभ्यामनेन गुणदोपविधानेन कर्मणां नियमः संकोत्तः कृतः । कुत इत्यत आह । जात्या उत्पत्त्यैवाशुद्धानाम् । स च प्राप्तानां संगानां त्याजनेच्छया । अयं भावः पुरुपस्याशुद्धि- निम न प्रवृत्तेरन्यास्ति स्वाभाविकप्रवृत्त्येव तस्य मिलनत्वात् । न च सहसा सर्वतो निवृत्तिः कर्तुं शक्यते । अत इदं न कर्तव्यमिद्मेव कर्तव्यमित्येवं स्वाभाविकप्रवृत्तिसंकोचद्वारेण निवृत्तिरेव कियते । यथा च न प्रवृत्तिपरो वेदस्तथोत्तराच्याये वच्याम उत्पत्येव हि कामेष्वित्यादिना । अतो योगिनः स्वाभाविकप्रवृत्त्यमावात्र प्रायिक्चित्तादिविधिगोचरतेति ॥२६॥ भक्त्याधिका- रिणो भक्तियोगमाह । जातश्रद्ध इति नवभिः । मत्कथासु जातश्रद्धोऽत्वव्यान्येषु कर्मस्विद्यम्नो न तु तत्पल्लेषु विरक्तः तदाह । वेदेति । यद्यपि वेद तथापि तत्पित्यागेऽनीश्वरोऽशक्तः ॥२७॥ एवंभुतो यः श्रद्धालुर्भवत्येव सर्वं भविष्यतीति इदिनश्चयः संस्वतस्वद्वनंतरं मां प्रीत्या भजेत् । विषयांस्तु सेवमानोऽपि तेषु प्रीतितु न कुर्यादित्याह । गईयन्निति ॥२८॥ कथं मजेत किं वा

श्रीघरी

37.20

वतो भवति तदाह । शोक्तेनेति द्वास्याम् । श्रद्धामृतकथायां मे शश्यन्मदनुकीर्तनिमत्यादिना तत्र तत्रोक्तेन मामसकृत्रित्यं भजतो हृद्यया हृद्गताः कामा नश्यंति ॥२९॥ हृद्यमेव ग्रंथिरहंकार-स्तत्पूर्वकाश्र सर्वे संशया असंभावनादयः । कर्माण्यनारब्धकलानि संसारहेतुभ्तानि च ॥३०॥ तदेवं व्यवस्थयाऽधिकारत्रयमुक्तम् । तत्र च भक्तरेन्यनिरपेक्षत्वादन्यस्य च तत्सापेक्षत्वाद्भक्तिन्योग एव श्रेष्ठ इत्युपसंहरति । तस्मादिति त्रिभिः । मदात्मनो मय्यात्मा चित्तं यस्य तस्य । श्रेयः श्रेयःसाधनम् ॥३१॥ तत्र हेतुः । यत्कर्मभिरित्यादि । इतरेरपि तीर्थयात्रावतादिभिः श्रेयःसाधने-यद्भाव्यं सत्त्वयुद्धयादि सत्सर्वमंजसा अनायासेनैव स्वर्गमपवर्ग मद्धाम वैकुंठं लभत एव । वांछा तु नास्तीत्युक्तं यदि वांछतीति ॥३२॥३३॥ तत्र हेतुमाह । न किंचिदिति। धीरा धीमतो यतो मम एकांतिनो मय्येव प्रीतियुक्ता अतो मया दत्तमपि न गृह्वंति किं वक्तव्यं न वांछतीत्यर्थः । अपुनर्भवमात्यंतिकमपि कैत्रव्यम् ॥३४॥ तदुपपादयति । नैरपेक्षस्य या भक्तिः सा निराशिषो भवेदित्यर्थः । श्रेयसं फलं तत्साधनं च प्राहुः । मे भक्तिनिराशिषः प्रार्थनाश्यत्व । न मयीति । गुणदोपेक्षिरिदित्रविषिद्धेरुद्धवो येषां ते गुणाः पुण्यपापादयः । साधूनां निरस्तरागादीनामतः सम-

मिं हुन्देऽखिलात्मिन ॥३०॥ तस्मान्मद्भक्तियुक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः ॥ न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह ॥ ३१ ॥ यत्कर्मभिर्यज्ञप्ता ज्ञानवैराग्यतश्च यत् ॥ योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिरितररिषि ॥३२॥ सर्वं मद्भक्तियोगेन मद्भक्तो लभतेऽञ्जसा ॥ स्वर्गापवर्गं मद्भाम कथंनिद्यदि वांञ्जति ॥ ३३ ॥ न किंनित्साधवो धीरा भक्ता ह्येकांतिनो मम ॥ वांञ्जत्यिष मया दत्तं कैवल्यमपुनर्भवम् ॥ ३४ ॥ नेरपेन्त्यं वरं प्राहुनिः श्रेयसमन्त्रयक्ष्य ॥ तस्मान्निराशिषो भक्तिनिरपेन्तस्य मे भवेत् ॥ ३५ ॥ न मय्येकांतभक्तानां ग्रुणदोषोद्भवा ग्रुणाः ॥ साधूनां समिन्तानां बुद्धेः परमुपेयुष्पम् ॥ ३६ ॥ एवमेतान्मयादिष्टाननुतिष्ठति मे पथः ॥ न्तेमं विदन्ति मत्स्थानं यद्बह्य परमं विदुः ॥३०॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे विश्विततमोऽध्यायः ॥ २० ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ य एतान्मत्यथो हित्वा भक्तिज्ञानिक्रयात्मकान् ॥ ज्ञुद्रान्कामांश्चलैः प्राणेर्जुपन्तः संसरिति ते ॥ १ ॥ स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स ग्रुणः परिकीर्तितः ॥ विपर्ययस्तु दोषः स्यादुभयोरेष निश्चयः ॥ २ ॥ श्रुद्धवश्चद्वी विधीयेते समानेष्विप

चित्तानामतएव बुद्धेः परमीश्वरं प्राप्तानाम् ॥३६॥ काम्यकर्मनिष्ठां निंदिष्यन्नेतान्म्यक्तिमार्गानुपसंहरति । एवमिति । मे पथो मन्त्राप्त्युपायान् येऽनुतिष्ठन्ति ते चेमं कालमायादिरहितं मम लोकं विदंति । यत्परमं ब्रह्म तच्च विदुः ॥३७॥ इति श्रीमद्भागवते एकादशस्कंघे टीकायां विश्वतितमोऽष्यायः ॥२०॥ जयति स्वपरानंदः परानंदनुकेसरी ॥ यत्कृपालवलेशेन श्रीघरः सत्कृतिः कृती ॥१॥ ईक्षंतामिच्छ्या संतः क्षमंतां मम साहसम् ॥मया हि स्वीयबोधाय कृतमेतन्त सर्वतः ॥२॥ एकविंशे क्रियाज्ञानभक्तिष्वनिधिकारिणाम् ॥ कामिनां द्रच्यदेशादिगुणदोषाः प्रपंचिताः ॥३॥ तदेवं गुणदोषच्यवस्थार्थं योगत्रयमुक्तं तत्र ज्ञानभक्तिसिद्धानां न किंचिद्गुणदोषौ । साधकानां तु प्रथमतो निवृत्तिकर्मनिष्ठानां यथाशक्ति नित्यनैमित्तिकं कर्म सन्वशोधकत्वाद्गुणः । तदकरणं निषद्धकरणं च तन्मलीमसकरणत्वाहोषः । तिम्वर्तकत्वाच प्रायश्वितं गुणः । विश्वद्धसन्वानां तु ज्ञाननिष्ठानां ज्ञानम्यास एव सिद्धिहेतुत्वाद्गुणः। मक्तिनिष्ठानां पुनः श्रवणकीर्तनादिशक्तिते । युणः । तदिल्दं सर्वमुभथेषां दोष इत्युक्तम् । इदानीं ये तु न सिद्धा नापि साधकाः किंतु केवलं काम्यकर्मप्रधानास्तेषां सकलगुणदोषान्त्रपञ्चायिष्यकादौ तानतिबहिर्मुखानिद्वि । य एतानिति ।

मत्पयो मदुक्तमार्गान् चुद्रांस्तु-छांश्रलैरस्थिरैः प्राणर्देहवायुभिरिद्रियेवां जुपंतः सेवमाना भवंति ते संसर्गति । निखिलगुणदोषभावन्वेन नानायोनीः प्राप्नुवंतीत्वर्यः ॥ १ ॥ नतु तैरेव कर्मभिः केचिद्गुणदोषभाजः केचिक्नेति कुतो वैषम्यम् । न झग्निना केचिचप्यन्ते केचिन्नेति संभवति तत्राह । स्वे स्व इति । अधिकारमेदेन कल्पिती गुणदोषौ न वस्तुनिष्ठाविति भावः ॥२॥ तदाह । शुद्धय-शुद्धी इति । विचिकित्सार्थं योग्यमयोग्यं वेति संदेदद्वारा स्वाभाविकप्रवृत्तिप्रतिवंधार्थमित्यर्थः । तत्र शुद्धवशुद्धी योग्यत्वायोग्यत्वे । गुणदोपौ तिम्निमित्तोपादेयत्वानुपादेयत्वे । शुमाशुभौ तिमित्ता-वर्शनर्थौ ॥३॥ तत्र शुद्धचशुद्धी धर्मार्थम् । शुद्धेन धर्मः अशुद्धेनाधर्म इति । गुणदोपौ व्यवहारार्थम् । अशुद्धाविप राजादीनां व्यवहारदर्शनायुपादेयं नान्यदिति । शुभाशुभौ यात्रार्थं दोषत्वे-ऽप्यापत्सु शरीरनिर्वाहमात्रोपादानेनापापमधिकोपादाने तु पापमिति । मया मन्वादिरूपेण । धर्मरूपां धुरं भारम् । कर्मजडानामित्यर्थः ॥४॥ शुद्धयशुद्धी प्रपंचियप्यन्वेदोक्तत्वेन तदिमिनिवेशो माभृदिति समानेष्विप वस्तुष्विति यदुक्तं तत्प्रपंचयति । भृमीति त्रिभिः । भृतानां प्राणिनाम् । घारयंतीति घातवः कारणानि । शारीराः शरीरारंभकाः । देहतः साम्यमुक्तं जीवतोऽप्याह । आत्म-संयुता इति ॥५॥ धातुषु देहेषु । नामरूपाणि वर्णाश्रमादीनि । कल्पनायाः प्रयोजनमाह। एतेषां प्राणिनां स्वार्थसिद्धये प्रवृत्तिनियमद्वारा धर्मादिपुरुपार्थसिद्धये ॥ ६ ॥ न केवलं देहेष्वेवापि तु देशकलादिभावानामपि । आदिशब्देनानुपादेयानां फलनिमित्ताधिकारिणां ग्रहणम् । वस्तृनाम्रुपादेयानां त्रीह्यादीनामपि । मम मया । नियमार्थं संकोचार्थमित्यर्थः ॥७॥ एवं गुणदोपितपर्य

वस्तुषु ॥ द्रव्यस्य विचिकित्सार्थं गुणदोषौ शुभाशुभौ ॥३॥ धर्मार्थं व्यवहारार्थं यात्रार्थमिति चानघ ॥ दिशतोऽयं मयाऽऽचारो धर्ममुद्रहतां धुरम् ॥४॥ भूम्यंव्वग्न्यनिलाकाशा भूतानां पंच धातवः ॥ आवह्यस्थावरादीनां शारीरा आत्मसंयुताः ॥५॥ वेदेन नामरूपाणि विपमाणि समेष्विप ॥ धातुषुद्भव कल्यंत एतेषां स्वार्थसिद्धये ॥६॥ देशकालदिभावानां वस्तूनां मम सत्तम ॥ गुणदोषौ विधीयेते नियमार्थं हि कर्मणाम् ॥ ७॥ अकृष्णसारो देशानामब्रह्मण्योऽशुचिभवेत् ॥ कृष्णसारोऽप्यसौवीरकीकटासंस्कृतेरिणस् ॥८॥ कर्मण्यो गुणवान्कालो द्रव्यतः स्वत एव वा॥ यतो निवर्तते कर्म स दोषो अकर्मकः स्मृतः ॥ ९ ॥ द्रव्यस्य शुद्धचशुद्धी च द्रव्येण वचनेन च ॥ संस्कारेणाथ कालेन महत्त्वाल्पतया अवा ॥ १० ॥

परिशोध्य तयोः शुद्धचशुद्धिमूलत्वाच्छुचशुद्धी प्रपंचयति । अकृष्णसार इत्यष्टिमः । देशानां सध्ये कृष्णहरिणरहितोऽशुचिः । तत्राप्यत्रक्षण्यो त्राक्षणभक्तिशून्योऽत्यंतमशुचिः । कृष्णसारोऽपि कृष्णेन मृगेण सारः श्रेष्ठो यः सोऽप्यसौवीरकीकटः । सुवीराः सत्पुरुपास्तद्धान्सौवीरः कीकटोऽपि शुचिः। तदुक्तम् । स व पुण्यतमो देशः सत्पात्रं यत्र लभ्यत इति । तद्वर्जितो यः कीकटोऽङ्गवंगकिलगादिः । असंस्कृतः संगार्जनादिश्न्यो म्लेन्छबहुलो वा । ईरिणमूपरम् । एकबद्धावः । तदश्चि । तदन्यः शुचिरित्यर्थादुक्तं भवति ।। ८ ।। कालस्य शुद्धचशुद्धी दर्शयति । कर्मण्य इति । द्रव्यतो द्रव्य-संपत्त्या स्वतो वा पूर्वीह्योदिर्यः कर्मण्यः कर्माहः स कालस्तिस्निक्समिण गुणवान् । यतो यस्मिन्द्रव्यालाभेन वा राष्ट्रविष्लवादिना वा कर्म निवर्तते । यश्च सतकादौ दशाहादिलक्षणोऽकमैकः कर्मानर्हः स्मृतः स कालो दोषः। अशुद्ध इत्यर्थः ॥९॥ वस्तुशब्दोपात्तानां द्रव्याणां शुद्धशुद्धी दर्शयति । द्रव्यस्येति चतुर्मिः । द्रव्येण तोयादिना शुद्धिर्म्त्रादिना त्वशुद्धिः। वचनेन शुद्धमशुद्धं वेति संदेहे शुद्धमित्येवंरूपेण ब्राह्मणवचनेन शुद्धिविंपरीतेनाशुद्धिः । संस्कारेण प्रोक्षणादिना पुष्पादेः शुद्धिरवद्याणादिना त्वशुद्धिः । कालेन दशाहादिना नवोदकादेः शुद्धिः । काले मेघोदकं 🔭 ॥४१। म्राद्धं वर्ज्यं तु त्र्यहमेव हि ॥ अकाले दशरात्रं स्यात्ततः शुद्धिविधीयते ॥ विपरीतेनाशुद्धिः पर्युपितानादरशुद्धिः । अंत्यजाद्यपहतानां तडागाद्युदकानां महत्त्वान्पत्वाम्यां शुद्धचशुद्धी ॥ १० ॥

शक्त्याऽशक्त्या स्योंपरागादिसतकान्नादेः शक्तान्त्रत्यशुद्धिरशक्तान्त्रति शुद्धिः। बुद्ध्या पुत्रजननादौ दशाहाहिहिहिन्न शुद्धिरंतर्ज्ञानेनाशुद्धिः। समृद्ध्या जीर्णमलबद्धस्यदेः समृद्धं प्रत्यशुद्धिदिन्द्रं प्रति शुद्धिः। तत्रापि विशेषमाह । यदिति । एते च द्रव्यवचनादयो द्रव्यशुद्धिहारा आत्मने यद्यं कुर्वति तद्देशावस्थानुसारत एव यथा यथावन्कुर्वति न सर्वतः। तथाहि। निर्भय एव देशे कुर्विति न तु चौराद्याकुले तथा रोगादिव्यतिरिक्तयुवाद्यदस्थायामेव कुर्वति न बाल्यरोगाद्यवस्थायामिति । तथा च समृतिः। देशं कालं तथात्मानं द्रव्यं द्रव्यप्रयोजनम्। उपपित्तमवस्थां च ज्ञात्वाशीचं प्रकल्पयेदिति ॥११॥ द्रव्यादिभिर्द्वव्यस्य शुद्धिरित्युक्तं तत्र वचनादिशुद्धिरेकरूपव द्रव्यतस्त शुद्धिवेहरूपेति तां प्रपंचयति । धान्येति । दारु लौकिकं ग्रहचमसादि च अस्थि गजदंतादि रसास्तैल्याद्यः तैजसाः सुवर्णादयः तेषां पार्थिवानां च रथ्याकर्दमघटेष्टकादीनां यथायथं कालादिभिः शुद्धिः। तत्रापि काकांत्यजाद्युव्याततारतम्येन देशकालवस्थाद्यनुसारेणेव । एतेरन्येश्व युतायुतिर्मिलतैः केवलेश्व । कालस्य पुनर्गहणं युतत्वप्रदर्शनार्थम् ॥ १२ ॥ अस्पृत्रयस्य शुद्धिसुवस्या लेपविषयेऽप्याह । यत्पीठपात्रवस्रादि येन तक्षणक्षाराम्लोदकादिना गंधं लेपं च व्यपोहित त्यजति स्वगतं च मलं त्यक्त्वा प्रकृति स्वमेव रूपं भजते तस्य तच्छीचं शोधकम् । यावता च तक्षणादिना व्यपोहित तावत्यमाणं स्वरूपत आदृत्तिवो वा तत्कर्वव्यमिष्यते ॥१३॥ एवं तावद्द्वव्यसुद्धिन

शक्त्या अस्त्या अस्त्या बुद्धचा समृद्धचा च यदात्मने ॥ अधं कुर्वन्ति हि यथा देशावस्थानुसारतः॥११॥ धान्यदार्वस्थितंत्नां रसतेजसचर्मणाम् ॥ कालवाय्यिमृत्तोयेः पार्थिवानां युतायुतैः ॥ १२ ॥ अमेध्यलिसं यद्येन गन्धं लेपं व्यपोहित ॥ भजते प्रकृतिं तस्य तच्छोचं तावदिष्यते ॥ १३ ॥ स्नानदानतपो वस्थावीर्यसंस्कारकर्मिभः ॥ मत्समृत्या चात्मनः शौचं शुद्धः कर्माचरेद्द्विजः ॥१८ ॥ मंत्रस्य च परिज्ञानं कर्मशुद्धिर्मद्र्पणम्॥ धर्मः संपद्यते पड्भिरधर्मस्तु विपर्ययः ॥ १५ ॥ कचिद्गुणो अपि दोषः स्याहोषो अपि विधिना गुणः ॥ गुणदोषार्थनियमस्तिद्भदामेव वाधते ॥ १६ ॥ समानकर्माचरणं पतितानां न पातकम् ॥ औत्पत्तिको गुणः सङ्गो न शयानः पतत्यधः ॥ १७ ॥ यतो यतो निवर्तेत विमुच्येत ततस्ततः ॥ एप धर्मो नृणां चोमः शोकमोहभयापहः ॥ १८ ॥ विषयेषु गुणाध्यासात्पुंसः सङ्गस्ततो भवेत् ॥ सङ्गात्तत्र भवेत्कामः कामादेव किलर्नृणाम् ॥ १९ ॥

रुक्ता । इदानीं कर्तृश्चिद्धमाह । स्नानेति । अवस्था कौमारादिः वीर्यं शक्तिः संस्कार उपनयनादिः कर्म संध्योपासनदीश्चादिलक्षणं आत्मनः साहङ्कारस्य कर्तृरेतैः स्नानादिभिर्यथायथं तत्कार्यानुसारिणी शुद्धः । इयं च शुद्धिनं व्यवहारार्था । किंतु विहितकमर्थित्याह । शुद्ध इति । द्विज इत्युपलक्षणं शूद्धादेरिष ॥१४॥ मंत्रशुद्धिमाह । सद्गुरुप्रखाद्यथावत्परिज्ञानं मंत्रस्य शुद्धः । कर्मशुद्धिमाह । इश्वरार्पणं कर्मणः शुद्धः । धर्माद्यर्थं शुद्धचशुद्धी प्रपञ्चतः प्रदर्भिपसंहरित । धर्म इति । देशकालद्रव्यकर्त्तमंत्रकर्मिमः यद्धिः शुद्धधर्मः संपद्यते । एतेषां यो विपर्ययः सोऽधर्मस्तद्धेतु-रित्यर्थः ॥१५॥ अयं च गुणदोपविभागो न वास्तव इत्याह । क्वचिदिति । आपदि प्रतिग्रहो गुणोऽप्यनापदि निषिद्धत्वाहोषः । परमधर्मश्च परस्य गुणोऽपि स्वस्य दोषः । दोषोऽपि कुदुंबत्यागादिविंरक्तादेनं दोषोऽपि तु विधिवलेन गुणः । एवं योऽयं गुणदोषयोरेकिस्मन्नर्थे नियमो गुणदोषार्थं वा यो नियमो नियामकं शाखं स तयोर्भदमेव वाधते ॥१६॥दोषस्य क्वचिद्दोपत्वामावे गुणत्वे चोदाहरणं दर्शयति। समानस्य तस्यैव कर्मणः सुरापानादेराचरणमपतितानां पतनहेतुरि जात्या कर्मणा वा पतितानां पुनः पातकमधिकारश्चंशकं न भवति। पूर्वमेव पतितत्वात्। अतोऽत्र दोषस्यापि दोषता नास्तीत्यर्थः । तथा सङ्कोऽपि यो यतेदींपः स गृहस्थस्यौत्पत्तिकः पूर्वस्वीकृतो न दोषोऽपि तु गुणः। श्वतौ भार्याप्रीयादित्यादिविधानात्। उभयत्र दृश्तिः। पूर्वमेवाषःश्चयानो

गुष्टा

यथा न पत्तीति ॥१७॥ अतौ गुणदोपनियमविधीनां प्रशृत्तिसङ्कोचद्वारा निष्टत्तावेव तात्पर्यमित्यमिप्रेत्याह । यतौ यत इति ॥१८॥ यथाश्रतप्रवृत्तिपरतां वेदस्य निराकतुं प्रवृत्तिमार्गस्यानर्थ-हेतुतां दर्शयति । विषयेष्विति चतुर्भिः । सङ्ग आसक्तिः । तत्र तेषु विषयेषु । येन प्रतिहन्यते कामस्तेन सह कामादेव किः। कलहो विवादः ॥१९॥ दुर्विषहस्तीत्रः । तमः संमोहः। तं क्रोधम्। चैतना कार्याकार्यस्मृतिः । द्वतं शीष्टम् ॥२०॥ शून्याय कन्पते असत्तुन्यो भवतीत्यर्थः । स्वार्थविश्रंशः पुरुपार्थहानिः । मृद्धितस्य मृततुन्यस्य ॥२१॥ तत्त्न्यत्वं प्रपश्चयति । विषयेति । व्यर्थ वृक्षजीविकयैव यो जीवन्वर्तते स मुख्तिततुल्यः । अतएव यो मस्रेव श्वसन्वर्तते स मृततुल्यः । अतः स्वार्थनाश इत्यर्थः ॥२२॥ ननु प्रवृत्तस्य स्वर्गादिफलअवणात्कृतः स्वार्थविअंशस्त्रवाह। फल-श्रतिरिति । इयं फलश्रतिर्न श्रेयः । परमपुरुपार्थपरा न भवतीत्यर्थः । किंतु बिहर्मुखानां नृणां मोक्षविवक्षयाऽवांतरफलैः कर्मसु रुच्युत्पादनमात्रम् । यथा भैपन्ये औषघे रोचनं रुच्युत्पादनम् । तथाहि । पिन निवं प्रदास्यामि खलु ते खंडलड्डकान् ॥ पित्रैवमुक्तः पिनति न फलं तावदेव तु ॥२३॥ नतु कर्मकांडे मोक्षस्य नामापि न श्र्यते । कुत एवं व्याख्यायते । यथा श्रतस्याघटना-दित्याह । उत्पच्येति द्वाभ्याम् । उत्पच्या स्वभावत एव कामेषु पश्चादिषु प्राणेष्वायुरिद्रियवलवीर्यादिषु । स्वजनेषु पुत्रादिषु । अनर्थहेतुषु परिपाकतो दुःखहेतुषु ॥ २४ ॥ अतस्तान्स्वायं परम-सुखमविद्यः। अतो नतान् प्रह्वीभृतान् वेदो यद्बोधियध्यति तदेव श्रेय इति विश्वसितानित्यर्थः। तानेवंभृतान्वजिनाध्वनि कामवर्त्मनि देवादियोनिष् श्राम्यतः। ततः पुनस्तमो वक्षादियोनि कलेर्दुर्विषहः क्रोधस्तमस्तमनवर्तते ॥ तमसा ग्रस्यते पुंसश्चेतना व्यापिनी द्रुतम् ॥ २० ॥ तया विरहितः साधो जंतुः शून्याय कल्पते ॥ ततोऽस्य स्वार्थेविभ्रंशो मूर्चिछतस्य मृतस्य च ॥ २१ ॥ विषयाभिनिवेशेन नात्मानं वेद नापरम् ॥ वृत्तजीविकया जीवन्व्यर्थं भस्त्रेव यः श्वसन् ॥ २२ ॥ फलश्रतिरियं नणां न श्रेयो रोचनं परम् ॥ श्रेयोविवच्चया प्रोक्तं यथा भैषज्यरोचनम् ॥ २३ ॥ उत्पत्त्यैव हि कामेषु प्राणेषु स्वजनेषु च ॥ असक्त-मनसो मर्त्या औरमनो उनर्थ हेतुषु ॥ २४ ॥ न तानविदुपः स्वार्थं भ्राम्यतो वृजिनाध्विन ॥ कथं युज्यात्पुनस्तेषु तांस्तमो विशतो बुधः ॥ २५ ॥ एवं व्यवसितं केचिदविज्ञाय कुबुद्धयः ॥ फलश्रुतिं कुसुमितां न वेदज्ञा वदन्ति हि ॥ २६ ॥ कामिनः कृपणा लुब्धाः पुष्पेपु फलबुद्धयः ॥ अग्नि-मुग्धा धूमतांताः स्वं लोकं न विदंति ते ॥२७॥ न ते मामंग जानंति हृदिस्थं य इदं यतः ॥ उन्थशस्त्रा ह्यसुतृपो यथा नीहारचन्नपः ॥२८॥ ते विश्तः । पश्काम इति आयुर्रिद्रियादिकाम इति च पुत्रादिकाम इति च कथं पुनस्तेष्वेव कामेषु स्वयं युघो वेदो युंज्यात्प्रवर्तयेत् । तथा सत्यमाप्तः स्यादिति मावः ॥२५॥ कथं तर्हि कर्ममी-मांसकाः फलपरतां वदंति तत्राह । एवमिति । व्यवसितं वेदस्याभिप्रायम् । कुसुमितामवांतरफलप्ररोचनया रमणीयां परमफलश्रति वदंति । कुतस्ते कुयुद्धयस्तदाह । हि यस्माह्रेद्ज्ञा व्यासादय-स्तथा न वदंतीति ॥२६॥ इबुद्धितां प्रपंचयति । कामित इत्यष्टभिः । कामित्वात्कुपणास्ततो छुव्वास्तृष्णाकुला अतः पृष्पेष्ववांतरफलेषु परमफलबुद्धयोऽतएवाग्निमुम्घा अग्निसाध्यकर्माभिनिवेशेन लुप्तविवेकास्ततम धूमता धूममार्गोऽन्ते येपां ते स्वं लोकमात्मतत्त्वम् । तथा च श्रुतिः । किचद्धवा अस्माल्लोकात्पेत्य आत्मानं वेद अयमहमस्मीति ।। किचत्स्वं लोकं न प्रतिजानाति ।। अग्निमुग्धो हैव धूमतांत इति ॥२७॥ कोऽसौ स्वलोकस्तमाह । हृदिस्थमात्मानं मां स्वलोकम् ॥ ननु हृदिस्थमहंकारास्पदं जानंत्येव । सत्यम्। परमात्मानं तु न जानंतीत्याह । यहदं यदयित-रिक्तं जगन्नास्ति । कुतः । यत इदं जगज्जातम् । तं कुतो न जानंति । हि यस्मात् । उक्थं कर्मैव शास्त्रं शंस्यं कथनीयं पश्हिंसासाधनं वा येपां ते । अतः केत्रलमसुतृपः प्राणतर्पणपराः । नीहारं तमस्तेन व्याप्तानि चक्षंपि येपां ते यथा सन्तिहितमपि न जानंति तहत्। तथा च श्रुतिः । न तं विदाय य इमा जजानान्यद्युष्माक्रमंतरं वसूत्र ॥ नीहारेण प्राष्ट्रता जन्या चासुत्प उनयशासश्च-

श्रीवर्ग

अ०२१

1183"

रंतीित ॥२८॥ वेदतात्पर्याज्ञानाश्चान्यान्यजंतीत्याह । ते परोक्षमस्फुटं से मतमविज्ञाय देवतादीन्यजंत इत्युचरेणान्वयः । स्वमतमेवाह । हिंसायां मांसमक्षणार्थं तत्फलायं च यदि रागः स्याचिहं यज्ञ एवेत्यभ्य नुज्ञाह्वारा परिसंख्येयं न त्वावश्यकत्वेन चोदनेत्येवंरूपम् । यद्यपि नित्यनैमिचिकयोः कामिवशेषानुवंधो नास्ति । तथापि कर्मणा पितृलोक इति श्रुतेः । सामान्यतः पितृलोककामनाऽस्त्येव । अंतःकरणशुद्धिकामना चेति भावः । तदुक्तम् । नाकामस्य क्रिया काचिद्दश्यते चेह किर्हिचित् ॥ यद्यद्धि कुरुते जंतुस्तचत्कामस्य चेष्टितमिति ॥२९॥ अञ्चत्वादेव हिंसाया विहारः क्रीडा येपां ते ॥३०॥ किंच तेऽतिमंदनुद्धय इत्याह । स्वप्नोपमिति । अशुं परलोकम् । आशिषश्चास्मिन्लोके संकन्प्य न तु निश्चित्य विघ्नबाहुल्यात् त्यजंति कर्मसु विनियोजयंति । यथा कश्चिद्धणिग् दुस्तरसमुद्रादिलंघनेन बहुधनार्जनेच्छया सिद्धं धनं त्यजन्नभयभ्रष्टो भवति तद्धदित्यर्थः ॥३१॥ अतो रज्ञःसच्चतमोजुषः स्वानुरूपानिद्रादीनेवोपासते न तु मां गुणातीतम्। यद्यपिद्वानिमापि मदंशत्वानमदुपासनमेव तत्त्वापि यथावन्नोपासते भेददर्शित्वादित्यर्थः ॥३२॥ हदि संकल्प्येत्युक्तं तमेव संकल्पं दर्शयति । इष्ट्रेति । तस्य मोगस्याते। महाशाला महागृहस्थाः॥३३॥ ततः किमत आह । एवमिति । अतो मत्प्रवणत्वाभावान्नित्यं संसारिणो भवंतीति भावः ॥३४॥ तदेवं वेदानां प्रवृत्तिपरत्वं निराकृत्य प्रकृतं निवृत्तिपरत्वमेवोपसंहरति । वेदा इति । कर्मन्रह्मदेवता

मे मतमविज्ञाय परोक्तं विषयात्मकाः ॥ हिंसायां यदि रागः स्याद्यज्ञ एव न चोदना ॥ २९ ॥ हिंसाविहारा ह्यालच्धेः पशुभिः स्वसुवेच्छया ॥ यजंते देवता यज्ञैः पितृभूतपतीन्खलाः ॥३०॥ स्वप्नोपमममुं लोकमसंतं श्रवणित्रयम् ॥ आशिषो हृदि संकल्प त्यजंत्यर्थान् यथा विणक् ॥३१॥ रजःसत्त्वतमोनिष्ठा रजःसत्त्वतमोज्जपः ॥ उपासते इन्द्रमुख्यान्देवादीन्न तथैव माम् ॥३२॥ इष्ट्वे हृदेवता यज्ञैर्गत्वा रंस्यामहे दिवि ॥ तस्यांत इह भूयास्म महाशाला महाकुलाः ॥ ३३ ॥ एवं पुष्पितया वाचा व्याक्षिप्तमनसां नृणाम् ॥ मानिनां चातिस्तव्धानां महार्तापि न रोचते ॥ ३४ ॥ वेदा ब्रह्मात्मविषयास्त्रिकांडविषया इमे ॥ परोक्षवादा ऋषयः परोक्तं मम च प्रियम् ॥ ३५ ॥ शब्दब्रह्म सुदुर्वोधं प्राणेद्रियमनोमयम् ॥ अनंतपारं गंभीरं दुर्विगाह्यं समुद्रवत् ॥३६॥ मयोपबृहितं भूम्ना ब्रह्मणाऽनंतशक्तिना ॥ भृतेषु घोषरूपेण विसेषुर्णेव स्वस्यते ॥३७॥ यथोर्णनाभिर्हदयादूर्णामुह्रमते मुस्नात्॥

कांडिविषया इमे वेदा ब्रह्मात्मिविषयाः ब्रह्मैवात्मा न संसारीत्येवत्पराः । तत्परत्वाप्रतीतौ च । फलश्रुतिरियं नृणां न श्रेयोरोचनं परम् ॥ श्रेयोविवश्चया प्रोक्तं यथा भैपन्यरोचनमित्युक्तमेव कारण-मनुस्मारयित । परोचेति । ऋपयो मंत्रास्तद्द्रष्टारो वा । तिकिमिति यतः परोक्षमेव मम च प्रियम् । अयं भावः । शुद्धांतःकरणैरैवैतद्वोद्धव्यं नान्यरनिषकारिभिर्श्चथाकर्मत्यागेन अंशप्रसंगादिति ॥३५॥ ननु वेदज्ञा अपि जैमिन्यादयः किमिति तथा न वर्णयन्ति मां विना तन्त्वतो वेदं तद्र्यं वा न कोऽपि वेदेत्याशयेनाह । शब्दब्रह्मति यावत्समाप्ति । स्वरूपोऽर्थतम् दुविश्चेयम्। तच स्वमं स्थूलं चेति द्विविधम् । तत्र स्वमं वावत्सवरूपतो दुर्बेयमित्याह । प्राणेन्द्रियमनोमयम् । प्रथमं प्राणमयं पराष्ट्यं ततो मनोमयं पर्यत्याख्यं तत इन्द्रियमयं मध्यमाख्यम् । तस्य वाम्व्यंवकत्वेन वागिद्रियप्रधानात्यात् । किंच अनंतपारं समष्टिप्राणादिमयस्य निविशेषस्य च तस्य कालतो देशतश्चापरिच्छेदात् । अर्थतोऽपि दुर्ज्ञेयत्वमाह । गंभीरं निग्दार्थम् । अतो दुर्विगाद्धं मतिप्रवेशान्हम् । तथा च श्रुतिः । चत्वारि वावपरिमितानि पदानि तानि विदुर्बाद्धणा ये मनीषिणः ॥ गुहा त्रीणि निहिता नेगयंति तुरीयं वाचो मनुष्या वदंति । अयमर्थः । वाचः शब्दत्रह्मणः परिमितानि गणितानि पदानि स्वारित तानि चत्वारित तानि चत्वार्यपि ये मनीषिणोऽन्तर्दष्टयस्त एव विदुर्नान्ये यतो गुहाया देहमध्ये त्रीणि निहितानि नेगयंति स्वरूपं न प्रकारायंत्यतः

केवलं वाचस्तुरीयं चतुर्थं भागं वैखरीरूपं मनुष्याः प्राणिनो वदंति । तदपि वदंत्येव न तत्त्वतो जानंति ॥३६॥ तत्र मनीपिमिरेव झेयं मन्तर्म तत्त्वरूपं दर्शयति। मयोतपामिणोपर्यं दितम-घिष्ठितम् । अंतस्थत्वेऽप्यपरिच्छेदमाइ । भूम्नेति । अघिष्ठः तृत्वेऽप्यविकारित्वमाइ। ब्रह्मणेति । अविकृतस्यापि नियंतृत्वं घटयति । अनंतराक्तिनेति । भृतेषु सर्वप्राणिषु घोषरूपेण नादरूपेण रुच्यते मनीपिभिः । अंतः स्चनत्वेन दर्शने दर्शनो विसेपूर्णातन्तु रिवेति ॥३७॥ ततो वैखर्याख्याया वृहत्या वाच उत्पत्तिप्रकारं सदृष्टांतमाह । यथेति त्रिभिः । हृद्यान्सकाशात् । मुखान् द्वारात् । उदमते बहिः प्रकटयति । दार्षंतिके योजयति । आकाशादिति । प्राणस्तदुपाधिर्हिरण्यगर्भाख्यः प्रभ्रभगवान् तेन रूपेण छंदोमयो वेदमृतिः । स्वतस्त्वमृतमयः । घोषवास्रादोपादानवान् । मनसा निमित्त-भृतेन । निमित्ततामेव दर्शयति । स्पर्शादीन्वर्णान् रूपयति संकल्पयतीति स्पर्शरूपितेन । स्पर्शग्रहणमुपलक्षणम् । हृदयाकाशाद्युहर्ती सुजतीति तृतीयश्लोकेनान्वयः । वृहतीशब्दार्थव्याख्यानाय विशेषणानि । सहस्रपदवीं बहुमार्गाम् । तदेवाह । ओंकारादुरःकंठादिसंगेन व्यंजितैः स्पर्शादिमिभू पिताम् । ओंकारश्रात्र हद्गतः स्च्मोऽभिन्नेतो न त्वकारादिवर्णस्यः तस्य व्यंग्यकोटित्वात् । तत्र स्पर्शाः कादि पंचवर्गाः । स्वरा अकारादयः पोडश । ऊष्माणः शपसहाः । अंतस्था यरस्वाः एवं विचित्राभिवेदिकलीकिकमापाभिवितताम् । यथोत्तरं चत्वार्यक्षराण्यधिकानि येपां तैक्छंदोभिरुपरू-क्षिताम् । एवमनंतपारां सुजति स्वयमेवाक्षिपते उपसंहरति ॥३८॥३९॥४०॥ तेषु कतिचिच्छंदांसि दर्शयति । गायत्रीति । तत्र चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री । ततश्रतुरचरवृद्धयोष्णिगादिछंदांसि । आकाशाद्धोषवान्त्राणो मनसा स्पर्शरूपिणा ॥३८॥ छंदोमयोऽमृतमयः सहस्रपदवीं प्रभुः ॥ ओंकाराद्वचंजितस्पर्शस्वरोष्मांतस्यभूपितान् ॥३९॥ विचित्रभाषाविततां इंदोभिश्चतुरुत्तरैः ॥ अनंतापारां बृहतीं सृजत्याक्षिपते स्वयम् ॥ ४० ॥ गायत्र्युष्णिगनुष्टप् च बृहती पंक्तिरेव च ॥ त्रिष्टुद्जग-त्यतिच्छंदो ह्यत्यष्टचितजगिद्वराट् ॥ ४१ ॥ किं विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत् ॥ इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मद्रेद कश्चन ॥ ४२ ॥ मां विधत्ते अभिधत्ते मां विकल्यापोह्यते त्वहम् ॥ एतावान्सर्ववेदार्थः शब्द आस्थाय मां भिदाम् ॥ मायामात्रमनृद्यांते प्रतिपिद्धच प्रसीदित ॥४३॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे एकविंशोऽध्यायः ॥२१॥ उद्भव उवाच ॥ कति तत्त्वानि विश्वेश संख्यातान्यपिभिः प्रभो ॥ नवैका-दश पंच त्रीण्यात्थ त्वमिह ग्रुश्रम ॥१॥ केचित्पिड्विंशतिं पाहुरपरे पंचिवशतिय् ॥ सप्तैके नव पट् केचिचत्वार्येकादशापरे ॥ २ ॥ केचित्सप्तदश अत्यष्टिः अतिजगती अतिविराट् चेत्यर्थः। एतैभ्छंदोभिरुपलक्षितामिति पूर्वेणान्ययः। अतो बृहत्यपि साकल्येन स्वरूपतो दुर्ज्ञेया इत्युक्तम् ॥४१॥ अर्थतोऽपि दुर्ज्ञेयत्वमाह । किमिति। कर्मकांडे विधिवाक्यैः कि विधत्ते देवताकांडे मंत्रवाक्यैः किमाच्छे प्रकाशयति । ज्ञानकांडे किमनुद्य विकल्पयेन्निपेधार्थमित्येवमस्या हृद्यं तात्पर्यं मत् मत्तोऽन्यः कश्चिदपि न वेद ॥४२॥ नतु तिहं त्वं मन्कुपया कथय । ओमिति कथयति । मामेव यज्ञरूपं विधत्ते । मामेव तत्तद्देवतारूपमिधत्ते न मत्तः पृथक् । यन्ताकाशादिप्रपंचजातं तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभृत इत्यादिना विक-न्प्यापोद्यते निराक्रियते तद्प्यहमेव न मत्तः पृथगस्ति । कुत इत्यपेक्षायां सर्ववेदार्थं संज्ञेपतः कथयति । एतावानेव सर्वेषां वेदानामर्थः। तमेवाह । शब्दो वेदो मां परमार्थरूपमाश्रित्य मिदां मायामात्रमित्यनूद्य नेह नानास्ति किंचनेति प्रतिषिध्य प्रसीदिति निवृत्तव्यापारो भवति । अयं भावः। यथा ह्यंकुरे यो रसः स एव तद्विस्तारभूतनानाकांडशाखास्वपि तथैव प्रणवस्य योऽर्थः परमेश्वरः स एव यहिस्तारभूतानां सर्ववेदकांडशाखानामिष संगच्छते । नान्य इति ।।४३॥ नित्यस्काः स्वतः सर्ववेदकृत्सर्ववेदवित् ॥ स्वपरज्ञानदाता यस्तं वदे गुरुमीश्वरम् ॥ इति श्रीमद्भागवते एकादश-स्कंघे टीकावामेकविंशोऽष्यायः ॥११॥ द्वादिंशे तन्त्रसंख्यानामविरोधविधोच्यते ॥ युंप्रकृत्योतिवेक्ष्य जन्ममृत्युविधादि च ॥१॥ तदेवं देदानां प्रष्टृतिपरत्वं निराहृत्य मोक्षपरत्वं निर्णातम् ।

श्रीवरी

27.77

14 7. 18

संति च मोक्षपरत्वेऽपि तद्वांतरिववादाः । तथाहि केचित्तत्वसंख्यासु विवदंते तत्रापि बाह्यार्थसदसन्वे आत्मत्वेऽप्येकत्वनानात्वादिषु तत्र कि सत्यमिति जिज्ञासया पृच्छित । कतीति । ऋषि-भिरागमेषु बहुधा संख्यातानि । तेषु कित युक्तानीत्यर्थः । भगवन्मतानुवादपूर्वकं बहुधा संख्यानं प्रपश्चयित । नवेति त्रिभिः । त्वं तावद्द्राविशतितन्वान्यात्थतानि च वयं सुश्रुम श्रुतवंतः ॥१॥२॥ एतावतीनां भाव एतावन्त्वं नानात्विमित्यर्थः । यहिवक्षया यत्प्रयोजनमिनित्रत्य च गायंति । आयुष्मिनित्यमूर्ते ॥३॥ विवक्षाभेदेन सर्वं युक्तमेव । मायया च कि नाम । युक्तमित्याह । युक्तमिति । यथा त्राक्षणा भाषंते तद्यक्तं न च वस्तुतः । यस्मात्संति सर्वत्रांतर्भूतानि सर्वाणि तन्वानि । किंच मायामिति । असन्वेऽपि मायाश्रयत्वाद्धटत एवेत्यर्थः । उद्गृह्य स्वीकृत्य। निह मरीचिज-लपिरमाणादिविवादे किंचिद्यदितमिव भवति ॥४॥ ननु यदि सर्वमपि युक्तं तिहं कृतो विवादो यदि च मायवालंवनं तिहं कृतो हेतुं प्रति विवादस्तत्राह । नैतदेविमिति । हेतुं प्रति च विवदमान्नानां मदीया दुरतिक्रमाः शक्तयः सन्वाद्या अंतःकरणवृत्तिविशेषरूपेण परिणता एव हेतुरित्यर्थः ॥५॥ तासां विवादहेतुत्वस्रपपादयित । यासामिति । यासां व्यतिकरात्क्षोभाद्वतां पदं विषयो विकल्पो मेद आसीदंतःकरणवृत्तिविकल्पो वा तन्मूलभूतः । एतदेव व्यतिरेकेण द्रद्रयति । शमदमयोद्वैद्वयम् । तिस्तन्त्राप्ते विकल्पोऽप्येति । तं च विकल्पनाशमनुवादः शाम्यतीति ॥६॥

प्राहुः षोडशैके त्रयोदश ॥ एतावत्त्वं हि संख्यानामुषयो यद्धिवक्षया ॥ गायंति पृथगायुष्मित्रदं नो वक्तुमर्हिस ॥ ३ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ युक्तयः संति सर्वत्र भाषंते ब्राह्मणा यथा ॥ मायां मदीयामुद्गृह्म वदतां किं नु दुर्घटम् ॥ ४ ॥ नैतदेवं यथाऽऽत्थ त्वं यदहं वन्मि तत्तथा ॥ एवं विवदतां हेतुं शक्तयो मे दुरत्ययाः ॥ ५ ॥ यासां न्यतिकरादासीद्विकल्पो वदतां पदम् ॥ प्राप्ते शमदमेऽप्येति वादस्तमनुशाम्यति ॥ ६ ॥ परस्परानुप्रवेशा-क्त्वानां पुरुषर्थम ॥ पौर्वापर्यप्रसंख्यानं यथा वक्तुर्विविक्षतम् ॥ ७ ॥ एकस्मित्रपि दृश्यंते प्रविष्टानीतराणि च ॥ पूर्वस्मिन्वा परस्मिन्वा तत्त्वे तत्त्वानि सर्वशः ॥ ८॥ पौर्वापर्यमतोऽमीषां प्रसंख्यानमभीप्सताम् ॥ यथा विविक्तं यद्धक्त्रं गृह्णोमो युक्तिसंभवात् ॥ ९॥ अनाद्यविद्यायुक्तस्य पुरुप-स्यात्मवेदनम् ॥ स्वतो न संभवादन्यस्तत्त्वज्ञो ज्ञानदो भवेत् ॥ १०॥ पुरुपेश्वरयोरत्र न वैलक्षण्यमण्विष ॥ तदन्यकल्पनाऽपार्था ज्ञानं च प्रकृतेर्गुणः ॥ ११॥ प्रकृतिर्गुणसाम्यं वै प्रकृतेर्नात्मनो गुणाः ॥ सत्त्वं रजस्तम इति स्थित्युत्पत्त्यन्तहेतवः ॥१२॥ सत्त्वं ज्ञानं रजः कर्म तमोऽज्ञानिमहोच्यते ॥

संवि सर्वत्रेति यदुक्तं वरप्रश्चयि। परस्परेति द्वाम्याम् । अन्योन्यस्मिन्ननुप्रवेशाद्वकुर्यथा विवक्षितं तथा पूर्वं कारणमपरं कार्यम् । कार्यकारणभावेन प्रसंख्यानं भवति । पूर्वा अन्यसंख्यापराधिकसंख्या तयोभीवः पौर्वापयं तेन प्रसंख्यानं गणनमिति ॥७॥ अनुप्रवेशं दर्शयित । एकस्मिनपीति । पूर्विस्मिन्कारणभृते तन्त्वे कार्यतन्त्रानि स्ट्मरूपेण प्रविष्टानि मृद्दि घटवत् । अपरिस्मिन्कायंतन्त्वे कारणतन्त्रान्यनुगतत्वेन प्रविष्टानि घटे मृद्धत् ॥८॥ अविरोधसुपसंहरति । अवोऽमीपां तन्त्रानां पौर्वापर्यं तत्तरकारणकार्यत्वं प्रसंख्यानं च न्यूनाधिकप्रभीप्सतां वादिनां मध्ये यथा विवस्था यद्धकृतं यस्य सुखं प्रवर्तते । तत्सर्वं विविक्तं निश्चतं वयं गृह्णीमः । उक्तन्यायेन सर्वत्र युक्तः संभवात् ॥९॥ ननु कार्यकारणतन्त्रानां पृथक्तवाप्रथक्तविष्या भवतु नाम संख्यामेदः ।
जीवेश्वरयोस्तु कथं भेदामेदिववक्षा यया पड्विंशतिपश्चविंशतिपक्षा प्रवृत्ताविष्यामिन्त्रावेशः ॥ १०॥ कथं वर्ष्टि पश्चित्रिशतिपक्षत्राह । पुरुषेति । वैलक्षण्यं विसद्दशत्वं नास्ति द्वयोरिप चिद्वप्तवादतस्तयोरत्यंतमन्यत्वकन्यना अपार्या व्यर्था । एवं पश्चित्रातिपक्षः प्रवृत्त

भृतानि च मात्राणि च इंद्रियाणि च पंच एंच एकेन मनसा सह आत्मा सप्तदशः ॥ २२ ॥ आत्मेव संकल्पयन्मन उच्यते । त्रयोदशपचे भृतानि तन्मात्रेरेकीकृतानि पंचैत । इंद्रियाणि तत्मकाशकानि पंचैत । मनश्रेकिमद्रियाधिष्ठात । आत्मा च द्विविधः एवं त्रयोदश ॥२३॥ एकादशत्वपचे पंचमहाभृतानि पंचेदियाणि जीवमनसोश्रात्मांतर्मावेनैतान्येवैकादश । नवपचे अष्टी प्रकृतयः पुरुपश्च विकाराणां तदंतर्भावः ॥२४॥ उपसंहरति । इति एभिः प्रकृतिपुरुपभेदज्ञापनायेत्यर्थः ॥२५॥ नतु गुणसाम्यं प्रकृतिस्तस्याः सन्वादयो गुणा न त्वात्मन इति तयोभेदाप्रतीतेः कथं ज्ञातुं शक्यत इत्युद्धवः एच्छति । प्रकृतिरिति । आत्मना जडाजडस्वभावेन विरुक्षणौ । अन्योन्यापाश्रयात्परस्परपरिहारेण प्रतीतेरित्यर्थः। अन्योन्यापाश्रयत्वमेवाह । प्रकृतिविधात्मिन । तेन विना तस्या अप्रतीतेः । अहमित्यभेदप्रतीतेर्न देहात्मनो भेदो रुच्यत इत्यर्थः ॥२६॥ हदि वर्तमानं संशयम् । नये युक्तो नैपृणं प्रावीण्यं येपां तैः ॥२७॥ अर्हसीत्युक्तं तत्र हेतुमाह । त्वत्त इति । हि यस्पात् त्वत्तस्त्वत्प्रसादादेव । अत्र ज्ञाने प्रमोपो अंशस्व ते शक्तितो मायातः। नतु स्वप्रकाशस्यात्मनः कथं ज्ञानप्रमोपः ज्ञान-

सप्तदशः स्मृतः ॥२२॥ तद्वत्योडशसंख्याने आत्मैव मन उच्यते ॥ भूतेंद्रियाणि पंचैव मन आत्मा त्रयोदश ॥ २३ ॥ एकादशत्व आत्मा असो महाभूतेंद्रियाणि च ॥ अष्टो प्रकृतयश्चैव पुरुषश्च नवेत्यथ ॥२४॥ इति नानाप्रसंख्यानं तत्त्वानामृषिभिः कृतम् ॥ सर्वं न्याय्यं युक्तिमत्त्वाद्विदुषां किम्शोभनम् ॥२५॥ उद्धव उवाच ॥ प्रकृतिः पुरुषश्चोभो यद्यप्यात्मविल्रचणो॥ अन्योन्यापाश्रयात्कृष्ण दृश्यते न भिदा तयोः ॥ प्रकृतो ल्रच्यते ह्यात्मा प्रकृतिश्च तथाऽऽत्मिनि ॥२६॥ एवं मे पुंडरीकाक्ष महांतं संशयं हृदि ॥ छेतुमईसि सर्वज्ञ वचोभिर्नयनेपुणेः ॥ २७ ॥ त्वत्तो ज्ञानं हि जीवानां प्रमोपस्तेऽत्र शक्तिः ॥ त्वमेव ह्यात्ममायाया गतिं वेत्थ न चापरः ॥ २८ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ प्रकृतिः पुरुषश्चेति विकल्पः पुरुषपंभ ॥ एष वैकारिकः सर्गो गुणव्यतिकरात्मकः ॥२९॥ ममांग माया गुणमय्यनेकथा विकल्पबुद्धीश्च गुणैर्विथते ॥ वैकारिकस्त्रिविधोऽध्यात्ममेकमथाधिदैवमिभूत-मन्यत् ॥३०॥ दृशूपमार्कं वपुरत्र रंश्ने परस्परं सिद्धचित यः स्वतः खे ॥ आत्मा यदेषामपरो य आद्यः स्वस्यानुभूत्याऽखिलसिद्धिसिद्धः ॥ एवं त्व-

इत्यर्थः । नन्वेवमपीश्वरप्रसादलभ्यज्ञानस्य पृथक्त्वात्पच्छयमपि न घटतेऽत आह । ज्ञानं चेति । सन्वगुणवृक्तित्वाचदंतर्भृतमित्यर्थः ॥११॥ ननु ज्ञानं जीवचर्मः कयं प्रकृतेर्गुणः स्यादत आह । प्रकृतिरिति । गुणसाम्यं हि प्रकृतिरतस्तिद्विशेषस्या गुणास्तस्या एव न त्वात्मनो जीवस्य अकर्तृत्वात्तस्य स्थित्यादिहेतुभृतगुणाश्रयत्वानुपपत्तेः ॥१२॥ अतः सन्वं सन्वमयं ज्ञानं प्रकृतेर्गुण इति पूर्वेणवान्वयः । ननु तिश्वदर्य कर्माज्ञानं च तन्वान्तरं स्यात् । न । रजःकर्म रजसो वृक्तिः । अज्ञानं च तमसः । अतः कर्माज्ञानयो रजस्तमोद्वारा प्रकृतावेतान्तर्माव इति भावः। तथापिकास्त्रस्य-भावयोस्तन्वांतरता स्यात् । न गुणव्यतिकर इति । गुणानां व्यतिकरो यस्मात्स ईश्वर एव कालो नाम । स्वभावो नाम सूत्रं महत्त्वन्वमेव । तस्य सर्वशक्तिपन्वात् । तदेवं ज्ञानादीनां यथापय-मंतर्भावात्र पश्चद्वेऽपि तन्ववृद्धिरेतच पश्चांतरेष्विप ज्ञेयम् ॥१३॥ स्वमते तु गुणानामागमापायित्वात्प्रकृतेर्भेदो विविश्वतोऽतो गुणास्त्रीणि तन्ववृद्धिरेतच पश्चांतरेष्विप ज्ञेयम् ॥१३॥ स्वमते तु गुणानामागमापायित्वात्प्रकृतेर्भेदो विविश्वतोऽतो गुणास्त्रीणि तन्ववृद्धिरेतं चन्नः।ज्ञानमानक्तयो ज्ञानंद्रियाणि पञ्च। वागादिपाय्वंतानि इंद्वैवयेनोक्तानि चत्त्वार्यविधिक्षति कर्माणि कर्मेद्रियाणि पञ्च। उभायत्मकं मनः। उभयेद्रियसाधारणिमत्यर्थः। अङ्ग हे उद्धव । एवमेतान्येकादश ॥१५॥ पञ्चदर्शयति। शब्द

गुणव्यतिकरः कालः स्वभावः सूत्रमेव च ॥१३॥ पुरुषः प्रकृतिव्यक्तमहङ्कारो नभोऽनिलः ॥ ज्योतिरापः श्वितिरिति तत्त्वान्युक्तानि मे नव ॥१८॥ श्रोत्रं त्वग्दर्शनं व्राणो जिह्वेति ज्ञानशक्तयः ॥ वाक्पाण्युपस्थपाय्वंविः कर्माण्यङ्गोभयं मनः ॥१५॥ शब्दः स्पर्शो रसो गन्धो रूपं वेत्यर्थजातयः ॥ गत्युक्त्युत्सर्गशिल्पानि कर्मायतनसिद्धयः ॥१६॥ सर्गादौ प्रकृतिर्द्धस्य कार्यकारणरूपिणो ॥ सत्त्वादिभिर्गुणैर्धत्ते पुरुषोऽव्यक्त ईश्वते ॥ १७ ॥ व्यक्तादयो विकुर्वाणा धावतः पुरुषेश्वया ॥ लब्धवीर्याः सृजंत्यं संहताः प्रकृतेर्वलात् ॥१८॥ सप्तेव धातव इति तत्रार्थाः पत्र खादयः ॥ ज्ञानमात्मो-भयाधारस्ततो देहेंद्रियासवः ॥ १९ ॥ षडित्यत्रापि भूतानि पञ्चषष्टः परः पुमान् ॥ तेर्युक्त आत्मसंभृतेः सृष्ट्वोदं समुपाविशत् ॥ २० ॥ चत्वार्येवेति तत्रापि तेज आपोऽत्रमात्मनः ॥ जातानि तेरिदं जातं जन्मावयविनः खलु॥२१॥ संख्याने सप्तदशके भूतमात्रेद्रियाणि च॥ पञ्चपञ्चेकमनसा आत्मा

इति । शब्दादीनि विषयतया परिणतानि पश्चमहाभृतानि । नसु गत्यादिभिस्तर वाधिक्यं पक्षत्रयेऽपि स्याचित्या । गतिवि । गतिश्र उक्तिश्च उत्सगौं च शिल्पं च तानि कर्मायतनानां कर्मेंद्रियाणां सिद्धयः फलानि न तर वांतराणीत्यर्थः ॥१६॥ तदेवं मतत्रयेऽपि तस्वसंख्याभेदं निरूप्य यदिवच्चया गायंतीति यत्यृष्टं तत्तन्मततात्पर्यं दर्शयति । सर्गादाविति । कार्याणि पोडश विकाराः कारणानि महदादीनि सप्त तद्विणी सती प्रकृतिरस्य विश्वस्य सर्गादौ गुणैः सुज्यत्वाद्यवस्थां धत्ते । उपादानकारणरूपत्वात् । पुरुपस्त्वव्यक्तो परिणामो निमित्तभृतः केत्रलमीक्षते । अतः परिणा-मिन्याः प्रकृतेः पुरुषो भिन्न इति ॥१७॥ तत्त्वेरारव्धकार्यस्य तदंतर्भावमभिष्ठत्याह । व्यक्तादय इति । व्यक्तादयो महदादयः प्रकृतेरुत्वचा ये धातवस्ते विकुर्वाणाः पुरुपेक्षणेन लव्यवीर्याः संहता अंडं सुजंति । प्रकृतेर्वलाचामाश्रित्येत्यर्थः ॥१८॥ एवं स्वमतम्रपसंहत्य मतांवरेष्विप सामान्यतो निरूपितां घटनां विशेषतः सतात्वयां दर्शयति । सप्तैवेति । ज्ञानं ज्ञानातीतिद्रश जीवः । उपयोर्दण्ड दर्शयोराधारा आत्मा चेति सप्त । तत्र प्रकृत्यदीनां कारणत्वेन खादिष्वंतर्भावः । उत्तरेपासंतर्भावार्थमाह । ततस्तर्थमा सप्तमात्वर्थमाह । ततस्तर्थमात्वर्थमाह । ततस्तर्थमाह । तत्तर्थमावर्थनाह । तैरिति। अवयविनः कार्यस्य।। २१॥ मौतिकस्य भूतांतर्भावं जीवस्य च परमात्मांतर्भावमाह । तैर्रित । अवयविनः कार्यस्य।। २१॥

श्रीघरी

अ०२२

भृतानि च मात्राणि च इंद्रियाणि च पंच पंच एकेन मनसा सह आत्मा सप्तदशः ॥ २२ ॥ आत्मैव संकल्पयन्मन उच्यते । त्रयोदशपचे भृतानि तन्मात्रैरेकीकृतानि पंचैत । इंद्रियाणि तत्मकाशकानि पंचैत । मनश्चेकिमिद्रियाधिष्ठातः । आत्मा च द्विविधः एवं त्रयोदश ॥२३॥ एकादशत्वपचे पंचमहाभृतानि पंचेदियाणि जीवमनसोश्वात्मांतर्मावेनैतान्येवैकादश । नवपचे अष्टी प्रकृतियः पुरुपश्च विकाराणां तदंतर्भावः ॥२४॥ उपसंहरति । इतीति । इति एभिः प्रकृतिपुरुपभेदज्ञापनायेत्यर्थः ॥२५॥ नतु गुणसाम्यं प्रकृतिस्तस्याः सन्वादयो गुणा न त्वात्मन इति तयोभेदाप्रतीतेः कथं ज्ञातुं शक्यत इत्युद्धवः एच्छति । प्रकृतिरिति । आत्मना जडाजडस्वभावेन विरुक्षणौ । अन्योन्यापाश्रयात्परस्परपरिहारेण प्रतीतेरित्यर्थः। अन्योन्यापाश्रयत्वमेवाह । प्रकृतिविधात्मानि । तेन विना तस्या अप्रतीतेः । अहमित्यभेदप्रतीतेर्न देहात्मनो भेदो रुच्यत इत्यर्थः ॥२६॥ हदि वर्तमानं संशयम् । नये युक्तो नैपृणं प्रावी-ण्यं येषां तैः ॥२७॥ अर्हसीत्युक्तं तत्र हेतुमाह । त्वत्त इति । हि यस्पात् त्वत्तस्त्वत्प्रसादादेव । अत्र ज्ञाने प्रमोपो श्रंशस्च ते शक्तितो मायातः। नतु स्वप्रकाशस्यात्मनः कथं ज्ञानप्रमोपः ज्ञान-

सप्तदशः स्मृतः ॥२२॥ तद्वत्षोडशसंख्याने आत्मैव मन उच्यते ॥ भूतेंद्रियाणि पंचैव मन आत्मा त्रयोदश ॥ २३ ॥ एकादशत आत्माऽसो महाभूतेंद्रियाणि च ॥ अष्टो प्रकृतयश्चैव पुरुषश्च नवेत्यथ ॥२४॥ इति नानाप्रसंख्यानं तत्त्वानामृषिभिः कृतम् ॥ सर्वं न्याय्यं युक्तिमत्त्वाद्विदुषां किम्शोभनम् ॥२५॥ उद्धव उवाच ॥ प्रकृतिः पुरुषश्चोभो यद्यप्यात्मिविठचणो ॥ अन्योन्यापाश्रयात्कृष्ण दृश्यते न भिदा तयोः ॥ प्रकृतो ठच्यते ह्यात्मा प्रकृतिश्च तथाऽऽत्मिनि ॥२६॥ एवं मे पुंडरीकाक्ष महांतं संशयं हृदि ॥ छेतुमईसि सर्वज्ञ वचोभिर्नयनेपुणेः ॥ २७ ॥ त्वतो ज्ञानं हि जीवानां प्रमोपस्तेऽत्र शक्तिः ॥ त्वमेव ह्यात्ममायाया गतिं वेत्थ न चापरः ॥ २८ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ प्रकृतिः पुरुषश्चेति विकल्पः पुरुषप्रमे ॥ एप वैकारिकः सर्गो ग्रणव्यतिकरात्मकः ॥२९॥ ममांग माया ग्रणमय्यनेकथा विकल्पञ्चद्वीश्च ग्रणविधिते ॥ वैकारिकिस्त्रिविधोऽध्यात्ममेकमथाधिदैवमधिभूत-मन्यत् ॥३०॥ द्यूपमार्कं वपुरत्र रंध्रे परस्परं सिद्धचित यः स्वतः खे ॥ आत्मा यदेषामपरो य आद्यः स्वस्यानुभृत्याऽखिठसिद्धिसिद्धः ॥ एवं त्व-

दाने तत्त्रमोषे वा मम कि प्रयोजनं तत्राह । त्वमेवेति ॥२८॥ विकाराविकाराम्यां नानात्वैकत्वाम्यां सापेक्षनिरपेक्षत्वाम्यां प्रकाशाप्रकाशाम्यां चात्यंतं मेदं वकतुमाह । प्रकृतिः पुरुषक्वेति विकन्णेऽत्यंतमेद एव । कुत इत्यपेक्षायां प्रकृतिशब्दोक्तदेहादिसंघातस्य विकारित्वं तावहर्शयति । एष इति द्वाभ्याम् । एष सर्गः सृज्यत इति सर्गो देहादिसंघातो वैकारिको विकारवान् । अत्र हेतुः । गुण्च्यतिकरात्मको गुणक्षोभकृतः ॥२९॥ नानात्वमाह । ममेति । विकल्पं मेदं तद्बृद्धीक्षच । अनेकधात्यं प्रपंचयति । वैकारिकोऽनेकविकारवानपि स्यूलेन मार्गेण तावत्त्रिविधः । त्रैविष्यमाह । अभ्यात्ममिति । एकं रूपम् ॥३०॥ तानि रूपाणि दर्शयति । हमध्यात्मम् । रूपमधिभृतम् । अत्र रंध्रे चत्रुगोलके प्रविष्टमाकं वपुरंशोऽधिदैविमिति । सापेक्षप्रकाशतामाह । परस्परमिति । चत्रुषा रूपं आयते तदन्यथाऽनुपषच्या चत्रुः तत्प्रवृत्त्यन्यथानुपपत्या तदिधिष्ठात्री देवता । ततक्ष्य चक्षुषः प्रवृत्तिस्ततो रूपज्ञानमित्येवमेतत्त्रयं परस्परं सिष्यति । अत्र रंध्र इति विशेषणव्यावर्त्यमाह दर्शतोपयोगिता। यस्तु स्वे आकाशे अको वर्तते । मंडलात्मा स तु स्वतः सिष्यति । चन्नविषयत्वेऽपि प्रतियोग्यपेक्षामावमान्नेण स्वत इत्युक्तम् । इदानीमात्मनो विकारित्वाद्यमावेन मेदमाह । यदस्मादात्मा एषामच्यान्त

रमादीनामाद्यः कारणमत एकह्रपोऽभिन्नश्च । तस्मादेतेम्योऽपरो भिन्नः । स्वप्रकाशत्वादपीत्याह । स्वयाऽनुभृत्या स्वतःसिद्धप्रकाशेनासिलानां सिद्धानां परस्परप्रकाशकानामपि प्रकाशकः । सर्वे पामिष सामान्यतिश्वतः । यथा चनुरेवं त्वमाद्यपीत्यर्थः । त्वक् स्पशों वायुरिति । श्रवणं शब्दो दिश इति । जिह्वा रसो वरुण इति । नासागंधोऽश्विनाविति । चित्तेन युक्तमंतःकरणांतरमि । तत्र चित्तं चेतियतव्यं वासुदेव इति । मनो मंतव्यं चंद्र इति । बुद्धिवंद्वित्यं ब्रह्मोति । अवणं शब्दो दिश इति । जिह्वा रसो वरुण इति । नासागंधोऽश्विनाविति । चित्तेन युक्तमंतःकरणांतरमि । तत्र चित्तं चेतियतव्यं वासुदेव इति । मनो मंतव्यं चंद्र इति । बुद्धिवंद्वित्यं ब्रह्मोति । अहंकारोऽहं कर्तव्यं व्रह्मित्यं व्रिविधिमित्यर्थः ॥ ३१ ॥ ननु पुनरिष वैलक्षण्यमात्रमेवोक्तं त्रिविधप्रपंचव्यतिरिक्तात्मप्राप्तिस्तु कृतः स्यात् । अहंकारिनवृत्त्या । तत्कृतः । त्रिविधिवक्तव्यनिवृत्त्यवैवेत्याश्योनाह । योऽसावहमहंकारः । तमेवाह । गुणक्षोभं करोतीति तथा । ततः परमेश्वरात्कालाहा निमित्तात्प्रधानं मूलमुपादानं यस्य तस्मानमहतः प्रद्यतो विकारः स विवृत् त्रिविधो मोहमयस्य विकल्पस्य हेतः । त्रिवृत्त्वमेवाह । वैकारिका इति ॥ २२॥ स कुतो निवर्तते आत्मज्ञानिक्रसात्रकाच्यानेत्याश्योनाह । आत्मा परिज्ञानमय इति । ननु कथं मोहमयत्वं विकल्पस्याहंकारस्य वा कैविचत्यत्वागीकारात्रताह । विवाद इति । अयं भिदार्थनिष्ठो विवादोऽप्यात्मा परिज्ञानमय इत्यानविष्ठा । विवाद सर्वोऽपि भिदार्थनिष्ठ एव न तु वस्तुमात्रनिष्टः । अतः परस्यां वृक्ति-

गादि श्रवणादि चत्तुर्जिह्वादि नासादि च चित्तयुक्तम् ॥३१॥ योऽसी गुणक्षोभकृतो विकारः प्रधानमूलान्महतः प्रसृतः ॥ अहं त्रिवृन्मोहविकल्प-हेतुर्वेकारिकस्तामस ऐंद्रियश्च ॥३२॥ आत्मा परिज्ञानमयो विवादो ह्यस्तीति नास्तीति भिदाऽर्थिनिष्ठः ॥ व्यथोंऽपि नेवोपरमेत पुंसां मतः परावृत्त-धियां स्वलोकात् ॥ ३३ ॥ उद्धव उवाच ॥ त्वतः परावृत्ति धियां स्वलोकात् ॥ उचावचान्यथा देहान् गृह्वन्ति विसृजंति च ॥ ३४ ॥ तन्ममाख्याहि गोविंद दुर्विभाव्यमनात्मिभः ॥ न ह्येतत्प्रायशो लोके विद्धांसः संति वंचिताः ॥३५॥ श्रीभगवानुवाच ॥ मनः कर्ममयं नृणामिद्रियेः पंचिभिर्युतम् ॥ लोकाल्लोकं प्रयात्यन्य आत्मा तदनुवर्तते ॥३६॥ ध्यायन्मनोऽनुविपयान्दृष्टान्वाऽनुश्रुतान्य ॥ उद्यत्सीदत्कर्मतंत्रं स्मृतिस्तदन् शान्यति ॥ ३७ ॥ विपयाभिनिवेशेन नात्मानं यत्समरेत्पुनः ॥ जंतोवें कस्यिचद्वेतोर्मृत्युरत्यंतिवस्मृतिः ॥ ३८ ॥ जन्म त्वात्मत्वा पुंसः सर्वभावेन

भिरेव मेदस्य निराकृतत्वानमोहमयत्वं सिद्धमिति । नतु यद्यहंकारो विकल्पश्च नास्ति अलं तर्हि तिविवृत्तिप्रयासेन तत्राह। व्यथांऽप्यर्थरहितोऽपि स्वरूपमृतानमचो विह्यस्यानं नैवोपरमेत्। प्रत्युत तत्कृतैः कमिनिर्ण्यनिदेहेषु ते संसर्तिति ॥३३॥ तत्र पृच्छति । त्वच इति । व्यापकस्यात्मनो देहाहेहांतरगमनकर्तुः कमिणि नित्यस्य च जनममरणादीनि कथमिति भावः ॥ ३४॥ एतद्विहांसो न संति । हि यस्मानमायया वंचिता मोहिताः ॥३५॥ लिंगशरीराध्यासेन सर्वं घटत इत्युत्तरमाह । मन इति प्रधानत्वेन पंचिमिरिति निर्देशोऽन्यपामप्युपलक्षणार्थम् । देहाहेहांतरं प्रतियाति । ततोऽन्य एवात्मा तन्मनोऽनुवर्तते अहंकारेणानुगच्छति ॥ ३६ ॥ नतु मनसोऽपि पूर्वदेहवियोगो देहांतरयोश्च कथं भवतीति चेत्रमृतिवियोगाम्यामिति वक्तुं तयोः कारणमाह ।
ध्यायदिति । कमतंत्रत्वात्कमोपस्थापितान् दृष्टान्वा अनुश्रुतान्वेदोक्तान्विययाननुव्यायत् । अथानंतरं ध्यायमानेपूयदाविभवतपुर्वं विषयेषु च सीद्वलियानां भवति तद्मंतरं तस्य स्पृतिः पूर्वापरानुसंधानं नश्यति ॥३७॥ ततः किमत आह । विषयेति । कमीवस्थापितदेवादिदेहात्यंताभिनिवेशंनातमानं पूर्वदेहं पुनन स्मरेदिति यत्सैव यातनादेहाभिनिवेशेन भयशाकादेर्देवादिदेहाभिनिवेशेन
वा हर्पतपित्रहेतोः पूर्वदेहेऽत्यंतिवस्यति स्वालितिममानंपाहुनं तु देहवदुत्पितः ।

श्रीधरी

--

न च पुत्रादिदेहनस्प्रीत्यितशयमात्रेण किन्तु सर्वभावेनामेदेन । अभिमानमात्रेणोत्पत्तिमरणयोर्द्धांतद्वयम् । यथा स्वप्नश्च मनोरथक्वेत्यर्थः ॥३९॥ दृष्टातौ विवृणोति । स्वममिति । तत्र वर्तमाने स्वभादौ । पूर्वं चेति अपूर्वमिवेति चान्वयः । पूर्वसिद्धमप्यात्मान पूर्वमिवाद्य जातमिव पर्यतीत्यर्थः ॥४०॥ उपसंहरति । इन्द्रियाणामयनं मनस्तस्य देहांतरामिनिवेशेन या सृष्टिरुत्पत्तिस्तया वस्तुन्यात्मिनि तदिभिमानेनेदं त्रैविष्यमुत्तममध्यमनीचत्वमसदेव भातीयत्यन्वयः । एवंभृत आत्मा बाह्याभ्यंतरभेदहेतुश्च भवति । बाह्यविषयानांतरान्मुखादींश्च पर्यतीत्यर्थः । यथा जनो जीवः स्वमे बहुनसतो जनान् देहान्कुर्वन्पश्च बहुरूपो भाति तद्वत्। यद्वा । इदं त्रैविष्यात्मादिरूपं भाति । असञ्जनकृद्दृष्टपुत्रोत्पादको जनः पिता स्वयं समोऽपि पुत्राभिमानतस्तद्रिमित्रादिषु यथा मेदहेतुर्भवित तद्वदिति । अन्यत्समानम्॥४१॥ तदेवं लोकप्रसिद्धौ जन्ममृत्यू निरूप्य सन्मावपृष्टाविषि तौ वैराग्याय निरूपपति । नित्यदा प्रतिक्षणं भूतानि शरीराणि उत्पद्यन्ते नक्यंति च । कालस्यातिस्त्रमत्तान्तरकृतं भवनमभवनं वाऽविवेकिभिनं लन्त्यते ॥४२॥ सतोर्जनमरणयोर्ज्ञानकारणमेतद्भवेत्। सन्वमेव तयोः कृतः इत्याशंक्यानुमानेन साधयित । यथेति । अवस्थामेदवन्त्वादीपन्त्रालादिभिः स्रोतसां गत्यादिभिः फलानां रूपादिभिर्यथाऽवस्थाविशेषाः कृताः कालनेति पूर्वस्यानुपंगः । आदिशब्देन तेजोवलकामकौशलादीनामुपादानम्। विमतं प्रतिक्षणोत्पत्तिविनाशवत् । अवस्थामेदवन्त्वादीपन्त्रालादिविद्यसुन

भूरिद ॥ विषयस्वीकृतिं प्राहुर्यथा स्वप्नमनोरथः ॥ ३९ ॥ स्वप्नं मनोरथं चेत्थं प्राक्तनं न स्मरत्यसौ ॥ तत्र पूर्वमिवात्मानमपूर्वं चानुपश्यित ॥ ४० ॥ इन्द्रियायनसृष्टचेदं त्रैविद्धचं भाति वस्तुनि ॥ बहिरंतिभेदा हेतुर्जनोऽसज्जनकृद्यथा ॥४१॥ नित्यदा ह्यंग भूतानि भवंति न भवंति च ॥ कालेनाल्द्यवेगेन सूद्मत्वात्तत्र दृश्यते ॥४२॥ यथाचिषां स्रोतसां च फलानां वा वनस्पतेः ॥ तथैव सर्वभूतानां वयोऽवस्थादयः कृताः ॥ ४३ ॥ सोऽयं दीपोऽचिषां यद्धत्स्रोतसां तदिदं जलम् ॥ सोऽयं पुमानिति नृणां मृषा गीभिर्मृषायुषाम् ॥४४॥ मा स्वस्य कर्मबीजेन जायते सोऽप्ययं पुमान् ॥ स्रियते वाऽमरो स्रांत्या यथाग्निर्दारुसंयुतः ॥ ४५ ॥ निषेकगर्भजन्मानि वाल्यकौमारयौवनम् ॥ वयोमध्यं जरामृत्युरित्यवस्थास्तनोर्नव ॥ ४६ ॥ पता मनोरथमयीर्द्धन्यस्योचावचास्तन्ः ॥ गुणसंगादुपादत्ते क्वचित्कश्चिज्ञहाति च ॥ ४७ ॥ आत्मनः पितृपुत्राभ्यामनुमेयौ भवाष्ययौ ॥ न भवाष्या

मानम् ॥४३॥ कथं ति प्रत्यिमञ्जा तद्वदेव साद्दयावलंबिनीत्याह । म्रोऽयमिति। सा द्व्याद्विषामेव यथा सोऽयं दीप इति प्रत्यिमञ्जा यथा च स्रोतसां प्रवाहजलानामेव तिद्दं जलमिति तथा सोऽयं प्रमानिति धीर्गीश्र मुषा नृणां बहूनां शरीरिणां मृषा न्यर्थमायुर्येषामविवेकिनां तेषां भवति ॥४४॥ नजु कथं देहाच्यासवतः पुंसः कर्मजनममरणानि संति नान्यस्येति व्यवस्था न हि घटते । घटस्य पुरुषमेदेन सन्त्वमसन्त्वं चेति न । अञ्चस्यापि वस्तुवस्तद्भावादित्याह । मा स्वस्य नैवात्मनः कर्मणा बीजभूतेन सोऽप्यज्ञोऽपि पुमान् । जायते त्रियते वा कि त्वयं श्रांत्या जन्मापि जायत इवामरोऽपि त्रियत इव । यथा महाभूततेजोरूपोऽगिनराकल्पांतमवस्थितोऽपि दारुयोगवियोगाम्यां जन्मनाशौ प्रामोति तद्वत् ॥४५॥ सिद्धवत्कृत्योक्ता वयोऽवस्थाः प्रपंचयित । निषेको जठरे प्रवेशः । गर्भस्तन्मध्ये वृद्धः । बाल्यं शिश्चत्वमापंचमाव्दात् । कौमारमापोद्दशाद्वर्षात् । ततो यौवनमापंचाशत् । ततो वयोमघ्यमापिवर्षात् ॥४६॥ देहस्यंघाजजन्ममरणादीनीत्युपपादितमर्थम्यसंहरति । एता इति । हि स्फुटम् । अन्यस्य देहस्य । तन्त्वस्थाः । गुणसंगात्त्रकृत्यिविकात् । किथत्यरमेश्वरानुमहतः क्वितिकश्चनित ज्ञहाति । अवस्थावतो देहस्य द्रष्टा नासाववस्थावानिति । विवेकज्ञानेन ॥ ४७ ॥ नजु तदानीं मृद्धितत्वेन जन्ममरणवान्देहो न दृश्यते तत्राह । आत्मन इति । पितृदेवस्यौद्विकं कुर्वताऽप्यदर्शनात्युवदेहस्य च जातकर्मणि जन्मदन्

र्शनादात्मनः स्वस्य देहस्यापि भवाष्ययावनुमेयौ । एवं च दृश्यत्वे सित भवाष्ययवतां वस्तृनां देहानामिश्र्वो द्रष्टाऽद्वयलक्ष्णो भवाष्ययवर्षको न भवति ॥ ४८ ॥ एतदेव दृशांतेन स्पष्टयति । तरोरिति । तरुशब्दो नोद्भिज्ञमात्रस्योपलक्षणं किंतु फलपाकांतस्य बीह्यादेरित्यर्थः । यद्या । तरोरेवांत्यः परिणामो विपाकः वीजाज्जन्मविपाकारस्यमं नाशं च विद्वान् । द्रष्टा तरुद्र्ष्टा । एवं तनोद्रेष्टा ततः पृथक् । अतस्तत्र वर्तमानोऽपि भवाष्ययम्यां न संबध्यते ॥ ४९ ॥ अविवेकिनः संसारं प्रपञ्चयति । प्रकृतेरिति । पञ्चिमः तन्वतो विविच्य । तस्वदृष्ट्या स्पर्शेषु विषयेषु संसूद्ध इति वा ॥ ५० ॥ गुणभेदेन त्रिविधं तत्रापि च तत्तारतम्येनैकैकत्र द्विविधं संसारमाह । सत्त्वेति ॥ ५१ ॥ नन्वकर्तुरात्मनः कृतः कर्मिभ्रमणं तत्राह । नृत्यतो गायतो जनान्यत्रयञ्चनुकरोति । तद्गतस्वरतालादिगति शङ्कारकरुणादिरसं च मनस्यनुवर्तयतीत्यर्थः । अनुकार्यते गुणैर्वलादित्यर्थः । अनेन दृश्यतेन दृश्यवमे दृश्यति दृश्यतम् ॥५२॥ उपाधिवमांश्रोपिहतेऽव-

प्यवस्तूनामिन्नो इयल्क्षणः ॥४८॥ तरोबीजिविषाकाभ्यां यो विद्वान् जन्मसंयमो ॥ तरोविलक्षणो द्रष्टा एवं द्रष्टा तनोः पृथक् ॥ ४९ ॥ प्रकृतेरेवमात्मानमिविव्याबुधः पुमान् ॥ तत्त्वेन स्पर्शसंमृदः संसारं प्रतिपद्यते ॥ ५० ॥ सत्त्रमङ्गादिनिन्देवान्नजसाऽमुरमानुषान् ॥ तमसा भृतिर्वर्यत्वे भ्रामितो याति कर्मिनः ॥५१॥ नृत्यतो गायतः पश्यन्यथैवानुकरोति तान् ॥ एवं बुद्धिगुणान्पश्यन्ननीहोऽप्यनुकार्यते ॥५२॥ यथाऽम्भमा प्रवलता तरवोऽपि चला इव ॥ चल्लपा भ्राम्यमाणेन दृश्यते भ्रमतीव भृः ॥५३॥ यथा मनोरथियो विषयानुभवो मृषा ॥ स्वप्रदृश्य द्राशार्द्व तथा संसार आत्मनः ॥ ५४ ॥ अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते ॥ ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेऽनर्थागमो यथा ॥ ५५ ॥ तस्मादुद्वव मा भुंच्च विषयानसिदिद्वियः ॥ आत्माग्रहणनिर्भातं पश्य वैकल्पिकं भ्रमम् ॥५६॥ क्षितोऽवमानितोऽसिद्धः प्रलच्धोऽस्यितोऽथवा ॥ ताहितः सिन्नवद्धो वा वृत्त्या वा परिहापितः ॥ ५७ ॥ निष्ठितो मृत्रितो वाऽज्ञैर्बहुधैवं प्रकम्पितः ॥ श्रेयस्कामः कृच्छुगत आत्मनात्मानसुद्धरेत् ॥ ५८ ॥ उद्धव उवाच ॥ यथैवमनुदुद्वयेयं वद नो वदतां वर ॥ सुदुःसहिममं मन्य आत्मन्यसदितिक्रमम् ॥ ५९ ॥ विदुषामिप विश्वात्मन्पक्वतिहि वलीयसी ॥ ऋते त्वद्वमनिरतान् शांतांसते चरणालयान् ॥ ६० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे द्वाविशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ वादरायणिकवाच ॥

मासंते इत्यत्र दृष्टांतमाह । यथांमसेति । तटस्थास्तरवो धावंत इव दृष्यन्ते जले प्रतिविधिता वा चंचला इवेति। विषयग्राहकेण मनसा परिकल्पिता एव तेषु लावण्यादयो गुणान वस्तुतः संत्यतो मनोनिवंधन एव संसार इत्यिभिष्ठेत्य ग्राहकगुणाग्राह्येऽवभासंत इत्यत्र दृष्टान्तमाह । चल्लपेति ॥५३॥ योगस्यापि मिथ्यात्वे दृष्टांतद्वयमाह । यथेति । यथा एताः प्रसिद्धा मनोरथिवयः स्वमदृश्य धियो मृषा एवमात्मना विषयानुभवः संसारो मृषा ॥५४॥ नन्नु यदि मृषा तिहैं किं तिचृष्टिति अभेणात आह । अर्थे हीति । अस्यात्मनः ॥५५॥ अतो भोगोद्यमो न कर्तव्य इत्याह । तस्मादिति ॥५६॥ दुःखप्रतीकारोद्यममिष परित्यज्य परमेश्वरनिष्ठेतेव भाव्यपित्याह चिप्त इति द्वाअयाम् । चिप्त आक्षितो नुष्ठ इति वा । प्ररुव्ध उपहिततः ॥५७॥ निष्ठितो निष्ठीवनविषयीकृतः । मृतितो मृत्रेणाद्वीकृतः ॥ प्रकंषितः परमेश्वरनिष्ठातः प्रव्यावितोऽपि । कुच्छुगतः कुच्छं प्राक्षोऽपि ॥५८॥ एवं त्वदुक्तं यथा अनुयुद्येयं तथा नोऽस्मान्सर्वान्प्रति वद ॥५९॥ त्वद्वर्मनिरतान ऋते

श्रीवरी

31022

ष्ट्रथा ष्ट्रथेव । आत्माऽनुतापं प्रपञ्चयित । न धर्मायैत्यादिना । यस्य ईदशोऽर्थायासस्तेन सया ॥१४॥ नरकाय सत्यप्यथे धर्माननुष्टानात् ॥१५॥ श्वित्रः इवेतकुष्टम् ॥१६॥ सिद्धेऽप्यथे तस्य उत्कर्षे संवर्धने । नाशोपभोगयोद्धेद्वैवयम् । नाशे उपभोगे चेत्यर्थः । साधनोत्कर्पयोरायासस्ततस्त्रास्थिताच नाशे भ्रम इति ॥१७॥ किंच । अर्थप्राप्त्यशः स्तेयाद्यः पढनर्थाः प्राप्तेऽर्थे स्मयाद्यो व्यसनैः सह नव । व्यसनानि स्त्रीधृतमद्यविषयाणि त्रीणि ॥१८॥१९॥ मेदवैरस्पर्धाः प्रपश्चयित द्वाभ्याम् । मिद्यंते स्नेहं त्यजंति । कथंभृताः । एकास्निग्धाः एके एकप्राणास्ते च ते आस्निग्धा अतिषियाश्वेत्यर्थः । कृतः । काकिणिना । पुरत्वमापम् । विश्वतिवराटिका काकिणी तथा ॥२०॥ संरव्धाः चुभिताः स्पृधः स्पर्धमानाः ॥२१॥ इह ताबदर्थनिष्टानामेतेऽनर्थाः परलोकेऽप्यन्वर्थं एवेतेषामण्याह । लब्धेति त्रिभिः । मानुष्यं जन्म तत्रापि द्विजाग्यतां ब्राह्मण्यम् । स्वार्थं वनंति आत्महितं न कुर्वति ये ते यांति ॥२२॥ अमरप्रार्थ्यतां दर्शयन्नाह । स्वर्गति । लोकं देहम् ।

पितः ॥ धर्माय न कामाय यस्यार्थायास ईहराः ॥१८॥ प्रायेणार्थाः कदर्याणां न सुखाय कदाचन ॥ इह चात्मोपतापाय मृतस्य नरकाय च ॥१५॥ यशो यशस्विनां सुद्धं स्ठाच्या ये गुणिनां गुणाः ॥ लोभः स्वल्पोऽपि तान्हंति श्वित्रो रूपमिवेप्सितम् ॥ १६ ॥ अर्थस्य साधने सिद्ध उत्कर्षे रक्षणे व्यये ॥ नाशोपभोगमायासस्नासश्चिता अमो नृणाम् ॥१७॥ स्तेयं हिंसाऽनृतं दंभः कामः कोधः स्मयो मदः ॥ भेदो वैरमिवश्वासः संस्पर्धा व्यस्नानि च ॥ १८ ॥ एते पञ्चदशानर्था ह्यर्थमूला मता नृणाम् ॥ तस्मादनर्थमर्थास्यं श्रेयोऽर्थी द्रतस्यजेत् ॥ १९ ॥ भियते आतरो दाराः पितरः सहदस्तथा ॥ एकास्निग्धाः काकिणिना सद्यः सर्वेऽरयः कृता ॥२०॥ अर्थेनाल्पीयसा ह्येते संरव्धा दीसमन्यवः ॥ त्यजंत्याशु स्पृधो ग्रंति सहसोत्सृत्य सौहदम् ॥ २१ ॥ ल्यजंत्याशु स्पृधो ग्रंति सहसोत्सृत्य सौहदम् ॥ २१ ॥ ल्यजंत्याशु मानुत्यं तद्विजाग्यताम् ॥ तदनाहत्य ये स्वार्थं ग्रंति यात्यशुभां गतिम् ॥ २२ ॥ स्वर्गापवर्गयोर्द्धारं प्राप्य लोकिमिमं पुमान् ॥ द्रविणे कोऽनुपज्जेत सत्योऽनर्थस्य धामिन ॥२३॥ देविपितृभृतािन ज्ञातीन्वन्धूश्च भागिनः ॥ असंविभन्य चात्मानं यक्षित्तः पतत्यधः ॥ २४ ॥ व्यर्थयाऽर्थेहया वित्तं प्रमतस्य वयो बलम् ॥ कुराला येन सिध्यन्ति जरठः किं नु साधये ॥ २५ ॥ कस्मात्सिक्कश्यते विद्वान् व्यर्थयाऽर्थेहयाऽसकृत् ॥ कस्यचिन्मायया नूनं लोकोऽयं सुविमोहितः ॥२६॥ किं धनैर्धनदेवां किं कामैर्वा कामदेकृत ॥ मृत्युना ग्रस्यमानस्य कर्मभिवोंत जन्मदेः ॥२०॥ नूनं मे भगवाँस्तुष्टः सर्वदेवमयो हितः ॥ येन नीतो दशामेतां निवेदश्चात्मः एतः ॥२८॥ सोऽहं कालावशेपेण

अनुषञ्जेत आसक्तिं कुर्यात् ॥२३॥ ऋषयो मनुष्ययज्ञन्नसयज्ञयोर्देवताः । देविषत्भृतानि इतरेषु । ज्ञातयः सगोत्रा वंधवो विवाहादिना संबद्धास्तान् अन्यांश्व । भागिनो भागार्हान् । आत्मानं चासंविभज्यान्नादिभिरसंतर्प्य ॥२४॥ एवं विमृत्रयानुतप्यमान आह । व्यर्थयाऽर्थेहया प्रमत्तस्य यम वित्तादि गतियिति शेषः । येन वित्तादिना कुशला विवेकिनः सिष्यंति मुच्यंते । जरठो वृद्धः ॥२५॥ अन्यमिष स्वसद्दशं शोचित । कस्मादेवमनर्थं विद्वानिष संक्षित्रयत इति । कारणं संभावयित कस्यचिदिति ॥ २६ ॥ नन्नु नायं मोहितः क्वित्रयति । किंतु धनादिभिभीगादिविधित्सयाऽत आह । किं धनैरिति । उत पुनरित ॥२७॥ इदानीं संपन्नविवेकः संहृष्यन्नाह । नृनिमिति त्रिभिः । येन प्रीतेनात्मनः प्लवरूपो निर्वेदश्च भवति । स हिर्मे नृनं प्रीत इति ॥२८॥ अंगं शोषियन्ये

श्रीवरी

अ०२३

-26 (8

अनीह इति । अयमर्थः । अविद्ययाऽष्यासेनेयमात्मनः संसृतिर्न तु स्वतः । यतस्तद्रहितस्येश्वरस्य सा नास्ति किंतु तहता जीवस्यैवेति । तदेवाह । मनसा समीहमाने सह नियंत्रवेन वर्तमानोऽिष परमात्मा अनीहस्तिक्तयासंगरितः । यतो हिरण्मयो विद्याशक्तिप्रधानः । यतो मत्सखः मम जीवस्य सखा नियंता। अत उदुःचैविंचध्टे । अतिरोहितञ्चाने केवलं पद्मतित्यर्थः । असौ पुनरहं जीवः स्विलंगं स्विस्मन्नात्मनि लिंगयित द्योतपति संसारमिति तथा तन्मनः परिगृद्धात्मत्वेन स्वीकृत्य मनसो गुणः कर्मभिः संबद्धो गुणसंगाहा कामान् जुपन्निबद्ध इति ॥४५॥ अतो मनोनिम्रहे कृते सबं कृतं स्यातं विना तु सबं व्यर्थमित्याह । दानमिति हाम्याम् । स्वधमों नित्यनैमित्तिकः सहतान्येकाद्व्यपवासादीनि । अन्यानि च यावित कर्माण । एते सर्वे उपाया मनोनिम्रह छते सबं कृतं निष्ठाफलं येपां ते तथा । नतु ज्ञानांगत्वं तेषां प्रसिद्धं तत्राह । मनसः समाधिनिम्रह एव परो योगो ज्ञानम् ॥४६॥ अतो यस्य मनः समाहितं भवति तस्य किं कृत्यमस्ति वदेन्त्यपं प्रत्युपिद्शन्तिव स्वयमेवाह । असंयतं विश्विप्तं चेत् । यहा । विनव्यत्तिलस्यादिना लीयमानं चेद्धवेत्त्विभिद्दानादिभिः किमपरं प्रयोजनं स्यान किंत्विद्त्यर्थः ॥ ४७ ॥ नित्वतरंद्रियजयः प्रयोजनं स्यान्यत्याह । मनोवश इति । देवा इदियाणि तदिषष्ठातारो वा । भीष्मो योगिनामिष भयंकरो मनोलक्षणो देवः। कृतः । सहसो वलादिष विल्तोऽपि वा सहीयान्यलवान् अतस्तं यो प्रयोजनं स्यान्यत्वाह । सहसो वलादिष विल्तोऽपि वा सहीयान्यलवान् अतस्तं यो

हिरण्मयो मत्सख उद्विचष्टे ॥ मनः स्वलिंगं परिगृह्य कामान् जुपन्निवद्धो गुणसंगतोऽसौ ॥ ४५ ॥ दानं स्वधमों नियमो यमश्र श्रुतं च कर्माणि च यद्वतानि ॥ सर्वे मनोनिग्रहरुचणांताः परो हि योगो मनसः समाधिः ॥ ४६ ॥ समाहितं यस्य मनः प्रशांतं दानादिभिः किं वद तस्य ऋत्यम् ॥ असंयतं यस्य मनो विनश्यद्दानादिभिश्चेदपरं किमेभिः ॥४७॥ मनोवशेऽन्ये ह्यभवं स्म देवा मनश्र नान्यस्य वशं समेति ॥ भीष्मो हि देवः सहसः सहीयान्युंज्याद्वशे तं स हि देवदेवः ॥ ४८ ॥ तं दुर्जयं शत्रुमसह्यवेगमरुंतुदं तन्न विजित्य केचित् ॥ कुर्वत्यसद्विग्रहमत्र मत्येमित्राण्युदासीनिरिश्विन्युंडाः ॥४९॥ देहं मनोमात्रिममं गृहीत्वा ममाहिमत्यंधियो मनुष्याः ॥ एपोऽहमन्योऽयिमिति अमेण दुरंतपारे तमिस अमंति ॥५०॥ जनस्त हितः सुखदुःखयोश्चेत्किमात्मनश्चात्र ह भौमयोस्तत ॥ जिह्वां कचित्संदशित स्वदद्धिस्तद्वेदनायां कतमाय कुर्येत् ॥५१॥ दुःखस्य हेतुर्यदि देवतास्त

वश्वितं कुर्यात्स एव देवदेवः सर्वेन्द्रियजेता भविता नान्यः । तथा च श्रुतिः। मनसो वशे सर्विमिदं वभृव नान्यस्य मनो वशमन्वियाय। भीष्मो हि देवः सहसः सहीयानिति ॥४८॥ अतोऽसद्या रागादयो वेगा यस्य तम् । अतएवारुत्दं अरुर्ममे तचुदित व्यथयतीत्यरुत्तुद्दस्तम् । तत् नेति छेदः।तं न विजित्याजित्वा तत् ततो ये केचिन्मत्येः कैश्विदसिद्वग्रहं कुर्वति। तत्र चातुक्रुलप्रतिक्र्ला-दीनन्यान्मित्रादीन्कुर्वति ते मूढा इत्यर्थः ॥४९॥ ततश्वानेन प्रकारेण संसारे अमंतीत्याह । देहिमिति । मनोमात्रपरिकित्यतिममं स्वदहमहिनि पुत्रादिदेहं च ममेति स्वीकृत्य । तमिस संसारे ॥५०॥ तदेवं मनस एव दुःखकारणत्वभुपपाद्यदानीं जनादीनां पण्णामकारणत्वं प्रपंचयति। जनस्तिति पद्भाः। अत्र चास्मिन्निप पद्ये त्रात्मनः किं न किंचित्। सुखदुःखकर्मत्वं तत्कर्तृत्वं चेत्यर्थः। कृत इत्यत आह । ह निश्चितम् । भौमयोविकारयोदेहियोस्तन्न त्वात्मनः। अमृतेस्याक्रियस्य च हननादिषु कमत्वकर्त्वानुपपचेः। तथापि दुःखमात्मपर्यवसाय्यवेति चेदेवमिष परमात्मन उमयत्राप्येक्ति केवित्याप्रयोदिक्रियमाणयोस्तद्वस्तेन मुखेऽभिहते तेन वा इस्ते दृष्टे

श्रीघर

37023

तद्भिमानिनोर्वह्वाँद्वयोरेव तक्षत्वविक्रियस्यानहंकारस्य चात्मनः। देवतानां च सर्वदेहेष्वभेदान्न कोपविषयोऽस्तीति स्वदेहदृष्टांतमाह । यद्यदा अंगं देवताधिष्ठानं हस्तप्रखादि अतएव पूर्वत्र देवतान-धिष्ठानरूपभूविकारदं तोदाहरणम् ॥५२॥ आत्मनः सुखदुःखाद्याकारपरिणामोऽतः स एव यदि हेतुः स्यात्तव तिस्मिन्पक्षे अन्यतः किम् । न किचिद्न्यतो भवति।यस्मै कुप्येदित्यर्थः । यतो निज एव स्वभावः सः । नन्वात्मनस्तथा परिणामोऽन्यनिमित्तो भवत्यतोऽस्ति कोपविषय इति चेत्तत्राह । न हीति।आत्मन्यतिरिक्तं नास्त्येव।यदि स्यादस्तीति प्रतीयेत तिहं तन्मृपैवातः कस्माद्धेतोः कृष्येत । यतो नास्ति निमित्तं न च सुखं दुःखं चेत्यर्थः ॥५३॥ ग्रहपचेऽप्यजस्यात्मनः किम् । यतो जन्यत इति जनो देहस्तस्येव जन्मलग्नापेक्षया द्वाद्याष्टमादिराशिस्थास्ते सुखदुःखयोनि-कृष्येत । किंच अंतिरक्षस्थिग्रहेस्तत्रस्थस्य ग्रहस्येव पादार्धादिदृष्टचादिभेदैः पीडां वदंति देवज्ञा न तु ग्रहकोणादिषु स्थितस्य तद्दृष्टचगोचरस्य पुरुषस्य । ग्रहगतैव तु पीडा तन्लगोत्पन्ने देहे तस्याभिमानाद्भवति । अतः पुरुषस्ततो ग्रहाइ हाचान्यः कस्मै कृष्येत ॥ ५४ ॥ कर्म हेतुश्रेदिस्त्वत्यस्योपगमं कर्मैव नास्ति । कुतस्तस्य हेतुत्वमिति। तदाह । हि यस्मात्कर्म एकस्य जहाजडत्वे सित स्यात् । जहत्वाद्विकारित्वोपपत्तेः । अजडत्वाच हितानुसंघानतः प्रवृत्तिसंभवात् । अचिजडो देहोऽतस्तस्य प्रवृत्ति संभवति । पुरुषस्तु सुपर्णः श्रुद्वज्ञानस्वरूपोऽतः कस्मै कृष्येत । यतः सुखदुःख-

किमात्मनस्तत्र विकारयोस्तत् ॥ यदंगमंगेन निहन्यते कचित्कुध्येत कस्मै पुरुषः स्वदेहे ॥ ५२ ॥ आत्मा यदि स्यात्मुखदुःखहेतुः किमन्यतस्तत्र निजस्वभावः ॥ न ह्यात्मनोऽन्यद्यदि तन्मृषा स्यात्कुध्येत कस्मान्न सुखं न दुःखम् ॥५३॥ त्रहा निमित्तं सुखदुःखयोश्चेत्किमात्मनोऽजस्य जनस्य ते वै ॥ प्रहेर्ग्रहस्यैव वदंति पीडां कुध्येत कस्मै पुरुषस्ततोऽन्यः ॥ ५४ ॥ कर्मास्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत्किमात्मनस्तद्धि जडाजडत्वे ॥ देहस्त्व-चित्पुरुषोऽयं सुपर्णः कुध्येत कस्मै न हि कर्म मूलम् ॥ ५५ ॥ कालस्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत्किमात्मनस्तत्र तदात्मकोऽसौ ॥ नाग्नेहिं तापो न हिमस्य तत्स्यात्कुध्येत कस्मै न परस्य द्वंद्वम् ॥ ५६ ॥ न केनचित्कापि कथंचनास्य द्वंद्वोपरागः परतः परस्य ॥ यथाऽहमः संसृतिरूपिणः स्यादेवं प्रबुद्धो न विभेति भृतैः ॥ ५७ ॥ एतां स आस्थाय परात्मनिष्ठामध्यासितां पूर्वतमैर्यहर्षिभिः ॥ अहं तरिष्यामि दुरंतपारं तमो मुक्कंदांत्रिनिषेत्रयैव ॥ ॥५८॥ श्रीभगवानुवाच॥ निर्विद्य नष्टद्रविणो गतक्कमः प्रवज्य गां पर्यटमान इत्थम् ॥ निराकृतो सद्धिरि स्वधर्मादकंपितोऽम् मुनिराह गाथाम् ॥५९॥

योर्मूलभृतं कर्मैंव नास्तीति ॥५५॥ तत्र कालपचेऽप्यात्मनः किम् । यतोऽसौ कालात्मक एव ब्रह्मांशत्वात् । स्वांशस्य स्वतः पीडा नास्तीत्यत्र दृष्टांतः । नाम्र हेतोस्तदंशस्य ज्वालादेस्तापो दाहतो नाशोऽस्ति तत्रोपाधिभूतकाष्टांशदाहान्नाशः स्यादिति दृष्टांतांतरमाह । हिमस्य तन्छित्यं तदंशस्य तुपारकणस्य नाशकं न स्यादित्यर्थः । किंच आस्तामंशत्वं वस्तुतः पर एवायं न च परस्य दृद्धं सुख-वादिकमस्तीति ॥५६॥ तदेवं पडेते हेतवः प्रसिद्धा निरस्ताः । यदि कश्चिद्धेत्वंतरमुद्धावयेत्तद्पि वस्तुमहिमापेश्वायां न संभवतीत्याह । न केनचिदिति । नन्वपरोक्षः कथमपह्न यते तत्राह । यथेति । संसृतिमविद्यमानामेव स्पयति प्रकाशयतीति तथा तस्य अहमोऽहंकारस्य यथा स्यान्न तथा परतः प्रकृतेः परस्यात्मनो द्वंद्वसंबंधः। अहंकारनिमित्तोऽसौ ना वास्तव इत्यर्थः। एवं प्रवृद्धो यः स भृतैः कृत्वा न विभेति ॥५७॥ अतोऽहमपि तथैव परमात्मनिष्ठतया तरिष्यामीत्याह । एतामिति । सोऽहमित्यन्वयः । नन्वियं निष्ठैव कथं भवेत्तदाह । मुकुदेति ॥५८॥ प्रस्तावेन सह वाथार्थं संचेपतो दर्शयति द्वाम्याम् । इत्थं नष्टद्रविणो निर्विद्य गत्रक्षमः प्रवृत्य गां पर्यटन्नसद्भितिराकृतोऽपि स्वधर्मादक्षेत्रतः सन्मुनिरम् गाथामगायतेत्यन्वयः ॥ ५९ ॥ मित्रोदासीनरिपवः गाथार्थं संचेपतो दर्शयति द्वाम्याम् । इत्थं नष्टद्रविणो निर्विद्य गतक्कमः प्रवृत्य गां पर्यटन्नसद्भितिराकृतोऽपि स्वधर्मादक्षितरम् गत्याम् गाथामगायतेत्यन्वयः ॥ ५९ ॥ मित्रोदासीनरिपवः

सर्वोऽपि संसारस्तमसोऽज्ञानत आत्मनो मनसो विश्रममात्रः कुतो न तान्विक इत्यर्थः ॥६०॥ उक्तं इंद्रसहनोपायमुपसंहति । तस्मादिति ॥६१॥ मनोनिम्रहासकोऽप्येतच्छ्रवणादिनिष्ठस्तरफलं प्राप्नोतीत्याह । य इति । इंद्रैः सुखदुःखादिभिः ॥६२॥ भिच्चगीतं मिपं कृत्वा मक्तिचत्तर्गतं हरिः ॥ मोहं निष्निक्तिहामाति परमानंदरूपतः ॥ इति श्रीमद्भागवते एकादशस्कंचे टीकायां त्रयां- विशोऽष्यायः ॥२३॥ चतुर्विशो तु सांख्येन मनोमोहो निवार्यते ॥ आत्मनः सर्वभावानामागमापायचितया ॥१॥ स्वपदद्वद्वमक्तानामद्वेदत्वाय संयमम् ॥ चित्तस्योक्त्वा पुनः कृष्णः सांख्यमत्राह तत्कृते ॥२॥ अद्वितीयारपरमात्मनो मायया प्रकृतिपुरुपद्वारा सर्वे द्वैतमुद्देति पुनस्तत्रैव लीयत इत्यनुसंद्धानस्य द्वस्थाने निवर्तत इति वक्तं सांख्यं प्रस्तौति । अर्थति । पूर्वः किपलादिमिवित्तक्ते ॥२॥ अद्वितिपत्तिमित्तम् । अमं सुखदुःखादिरूपम् ॥१॥ अथाशव्दः कारस्त्ये । ज्ञानं द्रष्टा तेन दृष्यः कृत्सनोऽप्यर्थव्याविकित्पतं विकत्वश्रास्यमेकमेव । बद्धव्यव लीनपासीदित्ययः । किदित्यपेक्षायामाह । अग्रुगे ग्रुगेभ्यः पूर्वं प्रलय इत्यर्थः । तथा आदौ यःकृतयुगं तिस्मद्यान्यदाऽपि यदा विवेकनिषुणा जना भवंति तदाऽपि तेषां भेदास्कृतेः ॥२॥ तद्बद्वद्वस्य वाद्यतोगोचसं कदेत्यपेक्षायामाह । अग्रुगे ग्रुगेभ्यः पूर्वं प्रलय इत्यर्थः । तथा आदौ यःकृतयुगं तिस्मद्यान्यदाऽपि यदा विवेकनिषुणा जना भवंति तदाऽपि तेषां भेदास्कृतेः ॥२॥ तद्बद्वद्वस्य वाद्यतोगोचसं

सुखदुःखप्रदो नान्यः पुरुषस्यात्मविश्रमः ॥ मित्रोदासीनरिषवः संसारस्तमसः कृतः ॥ ६० ॥ तस्मात्सर्वात्मना तात निगृहाण मनो धिया ॥ मय्यावेशितया युक्त एतावान्योगसंग्रहः ॥ ६१ ॥ य एतां भिज्ञणा गीतां ब्रह्मनिष्ठां समाहितः ॥ धारयञ्छावयञ्छावयञ्छावनद्वंद्वेनेवाभिभ्यते ॥ ६२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कंधे भगवदुद्धवसंवादे भिज्ञुगीता नाम त्रयोविशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ श्रीभगवानुवात्र ॥ अथ ते संप्रवद्यामि साख्यं पूर्वविनिश्चितम् ॥ यिद्धज्ञाय पुमानसद्यो जह्याद्वेकल्पिकं अमम् ॥१॥ आसीष्ज्ञानमथो अर्थ एकमेवाविकल्पितम् ॥ यदा विवेकनिपुणा आदो कृतयुगे युगे ॥२॥ तन्मायाफल्रूक्षेण केवलं निर्विकल्पितम् ॥ वाङ्मनोगोत्ररं सत्यं द्विधा समभवद्वृहत् ॥ ३ ॥ तयोरेकतरो ह्यर्थः प्रकृतिः सोभयात्मिका ॥ ज्ञानं त्वन्यतमो भावः पुरुषः सोऽभिधोयते ॥४॥ तमोरजःसत्त्विमिति प्रकृतेरभवन्गुणाः ॥ मया प्रक्षोभ्यमाणायाः पुरुषानुमतेन च ॥५॥ तभ्यः समभवत्सूत्रं महानसूत्रेण संयुतः ॥ ततो विद्वर्वतो जातो योऽहंकारो विमोहनः ॥ ६ ॥ वैकारिकस्तैजसन्च तामसश्रेत्यहं त्रिवृत् ॥ तन्मात्रेन्द्रियमनसां कारणं चिदचिनमयः ॥७॥ अर्थस्तन्मात्रिकाष्ट्यज्ञे तामसादिद्वियाणि च ॥ तजसाहेवता आसन्नेकादश च वेकृतात् ॥ ८ ॥ तन्मात्रेन्द्रियमनसां कारणं चिदचिनमयः ॥७॥ अर्थस्तन्मात्रिकाष्ट्यज्ञे तामसादिद्वियाणि च ॥ तजसाहेवता आसन्नेकादश च वेकृतात् ॥ ८ ॥

श्रीवरी

. 37∧⊅∪

द्वियादिन्यवहार इत्येतावता महदादिक्रमेण सृष्टिरुच्यते । तथा चोक्तम् । मृद्वोहविस्फुलिंगाद्यैः सृष्टिर्या चौदिताऽन्यथा ॥ उपायः सोऽवताराय नास्ति मेदः कथंचनेति ॥ वस्मात्त्रिविघा । विविधप्रपंचोत्पत्ति दर्शयति । अर्थ इति । तन्मात्रिकाच्छव्दादितन्मात्रकारणात्तामसात्तद्द्वारा अर्थो महाभूत्रूपो जज्ञे वभूव । भृतानामावरणस्वभावत्वात् । इंद्रियाणि दश तैजसाद्राजसात् । तेपां प्रवृत्तिस्वभावत्वात् । वैकृतात्सात्त्विकादेवताः दिग्वातार्कप्रचेतोऽश्विवहींद्रोपेद्रभित्रकाः चंद्रश्वेत्येकादश । चशव्दान्मनश्च । तेपां प्रकाशस्वभावत्वात् ॥ ८॥ मम वैराजांतर्यामिणः ॥ ९॥ सिलले संस्थितिर्यस्य तत्सिल्लसंस्थिति तस्मिन्सिल्लसंस्थितावण्डे श्रीनारायण्रूपो लीलाविग्रहेण समभवं स्थित इत्यर्थः । विश्वार्व्यं लोककारणभृतम् । तत्र चात्मभृश्वतुराननरूपभोगविग्रहेण पुनर्वेराज एव तस्मिन्नाविभृत इत्यर्थः ॥ १०॥ रजसा युक्तो यद्तुग्रहात्तपसाऽसुजत् । भृरतलादिसहिता । भ्रवः अंतरिक्षलोकः । स्वः स्वलोकः । महलोकादेरप्युपलक्षणम् ॥ ११॥ लोकसृष्टिप्रयोजनमाह । देवानामिति सार्थेन । ओको निवासः । पदं स्थानम् । त्रितयात्परं यहलोकादि ॥ १२॥ भृमेरधः अतलादि । एवं व्यवस्थायां कारणमाह सार्थेन । त्रिलोक्यां पातालादिसहितायाम् ॥ १३॥

मया संचोदिता भावाः सर्वे संहत्यकारिणः ॥ अंडमुत्पादयामासुर्ममायतनमुत्तमम् ॥ ९ ॥ तस्मिन्नहं समभवमंडे सिळिलसंस्थितौ ॥ मम नाभ्या-मभूत्पद्मां विश्वाख्यं तत्र चात्मभूः ॥ १० ॥ सोऽमुजत्तपसा युक्तो रजसा मदनुप्रहात् ॥ लोकान्सपालान्विश्वात्मा भूर्भुवः स्वरिति त्रिधा ॥ ११ ॥ देवनामोक आसीत्स्वर्भूतानां च भुवः पदम् ॥ मर्त्यादीनां च भूलोंकः सिद्धानां त्रितयात्परम् ॥१२॥ अधोऽसुराणां नागानां भूमेरोकोऽस्जत्मभुः ॥ त्रिलोक्यां गत्यः सर्वाः कर्मणां त्रिगुणात्मनाम् ॥ १३ ॥ योगस्य तपसश्चैव न्यासस्य गत्योऽमलाः ॥ महर्जनस्तपः सत्यं भक्तियोगस्य मद्भितः ॥ १४ ॥ मया कालात्मना धात्रा कर्मयुक्तमिदं जगत् ॥ गुणप्रवाह एतिस्मिन्नुन्मज्जित निमज्जित ॥ १५ ॥ अणुर्वृहत्कृशः स्थूलो यो यो भावः प्रसिद्धचित् ॥ सर्वोऽप्युभयसंयुक्तः प्रकृत्या पुरुषेण च ॥ १६ ॥ यस्तु यस्यादिरंतश्च स वे मध्यं च तस्य सन् ॥ विकारो व्यवहाराथों यथा तैजस्पार्थिवाः ॥ १७ ॥ यदुपादाय पूर्वस्तु भावो विक्रुरुते परम् ॥ आदिरंतो यदा यस्य तत्सत्यमिभधीयते ॥ १८ ॥ प्रकृतिर्ह्यस्योपादानमाधारः

योगादिवारतम्येन यथोत्तरं महलेंकादयः। मद्रिविंदुं ज्ठलोकः ॥१४॥ तत्र तु मद्गिविन्यितरेकेणेवरा गतयश्रं चला इत्याह । वैराग्यार्थम्। मया कालशिक्तना धात्रा परमेश्वरेण कर्मफलप्रदेन हेतुभ्तेन गुणप्रवाहे संसारे उन्मन्जत्या सत्यलोकमुत्तमा गतीः प्राप्नोति। पुनिनेमन्जत्या स्थावरं नीचा गतीः प्राप्नोति ॥१५॥ सृष्टिनिह्नवणस्याद्वितीयात्मप्रतिपत्यर्थत्वात्तर्प्रतिपादनाय कारणेन कार्यस्य न्याप्तिमाह । अणुरिति । उभयेन संयुक्तो न्याप्तः । वदेवाह । प्रकृत्येति ॥१६॥ इदानीं कार्यस्य कारणात्मतां दर्भयित । यस्य कार्यस्य आदिः कारणमंतो लयस्थानं च तस्य मध्यं मध्यात्रस्थान्यात्रिमाह । अतिद्वं मृत्सुवर्णादिषु । अत्यवायमभिचारित्वात्स एव सक्तेवरः । अलं वहिं मिध्याभूतकार्यसृष्ट्या तत्राह । विकार इति । तैजसाः कटककुण्डलादयः पार्थेवा घटशरावादयश्र यथेति ॥१७॥ नन्वेवं विहें स्वकार्यं प्रति महदादिर्भावः अपरमहंकारादिकं मावं ॥१७॥ नन्वेवं विहें स्वकार्यं प्रति महदादिर्भावः अपरमहंकारादिकं मावं विकृत्यते सुजित । यथा पिंडो मृद्मुपादाय स्वयं निमित्तभूतो घटं सुजित वद्वत्। स एव सिक्ति पूर्वस्यानुषंगः । कथं विहें मृत्तिकेत्येव सत्यिनत्यादिश्रुतिस्तत्राह । आदिरिति । यद्या यस्यान्वकृति सुजित । यथा पिंडो मृद्मुपादाय स्वयं निमित्तभूतो घटं सुजित वद्वत्। स एव सिक्ति पूर्वस्यानुषंगः । कथं विहें मृत्तिकेत्येव सत्यिनत्यादिश्रुतिस्तत्राह । आदिरिति । यद्यदा यस्यान्वकृति सुजित स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम् स्वयं निमित्तम्याव्ययं स्वयं निमित्तम् स्य

दिरंतम् विवच्यते तदा तत्सत्यिमस्यिभिषीयते। श्रुत्या परमकारणात्मनः सन्यत्वविवच्चयेत्यर्थः ॥१८॥ ननु तथापि प्रकृतिपृष्ठ्यकालानामकार्यभूतानां भिन्नत्वाचत्कथमद्वितीयता तत्राह । प्रकृतिरिति । अस्य सतः कार्यस्योपादानं या प्रकृतिः प्रसिद्धा यश्च तस्या आधारोऽधिष्ठाता परः पुरुषो यश्च गुणक्षोभेणाभित्र्यंजकः कालस्तित्वयं ब्रह्मस्वांऽहमेव न तु पृथक् । प्रकृतिः प्रसिद्धा यश्च तस्या आधारोऽधिष्ठाता परः पुरुषो यश्च गुणक्षोभेणाभित्र्यंजकः कालस्तित्वयं ब्रह्मस्वां न तु पृथक् । प्रकृतेः शक्तित्वात्पृरुषकालयोप्त्व-स्थास्य स्थास्य स्थास्य स्थास्य स्थाप्त्र स्थास्य स्थाप्त्र स्थास्य स्थाप्त्य स्थाप्त्र स्थाप्त्र स्थास्य स्थाप्त्र स्थाप्त्र स्थाप्त्र स्थाप्त्र स्थाप्त्र स्थाप्त्र स्थाप्त्र स्थाप्त्र स्थाप्त्र स्थाप्त्र स्थाप्त्र स्थाप्त्र स्थाप्त्र स्थाप्त्र स्थाप्त्र स्थाप्त्र स्थाप्त्र स्थाप्त्र स्थाप्त्र स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्

पुरुषः परः ॥ सतोऽभिट्यंजकः कालो ब्रह्म तिव्यत्यं त्वहम् ॥ १९ ॥ सर्गः प्रवर्तते तावत्पौर्वापयेण नित्यशः ॥ महानगुणविसर्गार्थः स्थित्यंतो यावदीक्षणम् ॥ २० ॥ विराणमयाऽऽसाद्यमानो लोककल्पविकल्पकः ॥ पंचत्वाय विशेषाय कल्पते भ्रवनैः सह ॥ २१ ॥ अन्ने प्रलीयते मर्त्यमननं धानामु लीयते ॥ धाना भूमौ प्रलीयंते भूमिर्गंधे प्रलीयते ॥ २२ ॥ अप्सु प्रलीयते गंध आपश्च स्वगुणे रसे ॥ लीयते ज्योतिषि रमो ज्योतीरूपे प्रलीयते ॥ २३ ॥ रूपं वायौ स च स्पर्शे लीयते सोऽपि चांवरे ॥ अंवरं शब्दतन्मात्र इन्द्रियाणि स्वयोनिषु ॥ २४ ॥ योनिर्वेकारिके सोम्य लीयते मनसीश्वरे ॥ शब्दो भूतादिमप्येति भृतादिर्महति प्रभुः ॥ २५ ॥ स लीयते महान्स्वेषु गुणेषु गुणवत्तमः ॥ तेऽव्यक्ते संप्रलीयते तत्काले

भवतित्यर्थः । घाना भूमौ उप्ता न प्ररोहंतीत्यर्थः । भृमिर्गधे संवर्तकादित्यशोषिता संकर्षणमुखाग्निना दृग्धा च सती भृतमुच्मस्परांश्रमात्रावशेषा भवति ॥२२॥ गंधः शतवाषिक्या वृष्ट्या प्लाव्यमानोऽप्सु लीयते । एवमेनापो ज्योतिषा शोष्यमाणा रसमात्रावशेषा भवंति । ततो रसोऽपि तिस्यन् लीयते । ज्योतिश्च वायुनाऽभिभूयमानं स्पमात्रं सत्तास्मिन् लीयते ॥२३॥ वायुश्च काल-प्रितेनांवरेण ग्रस्तः स्पर्शमात्रः संस्तिस्मिन् । अंवरं च भृतादिनाऽहंकारेण ग्रस्यमानं शब्दतन्मात्रे तदेवं तायसाहंकारकार्यस्य शब्दपर्यन्तं लयमुक्तवा राजसाहंकार्यस्याप्याह ॥इन्द्रियाणि स्वयानि-बिति । स्वप्रवर्तकदेवतासु तेषां प्रश्वत्तिस्वशावत्वात्प्रवृत्तेश्च देवताधीनत्वात्तासु लय इति वाचोगुक्तिः । वस्तुतस्तु स्वकारणे राजसाहंकारे लयोऽभिन्नतेः ॥ २४ ॥ योतिरित्युदेश्यगतत्वादेकत्वमिव-बितम् । योनयो देवतास्तु मनसि । कुतः । ईश्चरे नियंति । मनोवशेऽन्ये स्वभवन् स्म देवा इत्युक्तत्वात् । इन्द्रियलयोक्त एवात्राप्यभिन्नायः । मनश्च देवताभिः सह वैकारिकेऽहंकार इत्यर्थः । तामसाहं-कारकार्यावशेषितस्य शब्दस्य लयमाह । शब्दो भूतादितामसाहंकारमप्येति । तस्मिन् लीयत इत्यर्थः । भूतादितित्युणलक्षणम् । त्रिविधोऽप्यहंकारो महति जडांशं विहाय ज्ञानिक्रयाशक्तिमात्रस्यां भवति । कथंभूतः । प्रश्वः समर्थः । सर्वजगनमोहकत्वात् ॥२५॥ स च महान्स्वकारणेषु गुणेषु । ज्ञानिक्रयाशक्तिमन्वाद्गुणवत्तमस्ताहग्नावं विहाय गुणमात्रस्यो भवति । तेऽव्यक्ते प्रकृती साम्या-

श्रीघरी

27.20

वस्थां गन्छंतीत्यर्थः । तद्व्यक्तं काले कालाधीनत्वाचेनेकीभृयाविष्ठते । अव्यये उपरतवृत्तौ ॥२६॥ मायामये मायाप्रवर्तके ज्ञानमये वा। अतएव जीवतीति जीवस्तस्मिन्महापृरुपे। अयं भावः। विश्वस्वहुर्महापृरुपस्योपकरणरूपः कालो वृत्यंशेन सृज्यश्चातस्तदात्मनाऽविष्ठत इति । तदुक्तं सप्तमे । कालं चरंतं सृजतीश्वाश्ययं प्रधानपुंभ्यां नरदेवसत्यकृदिति । दशमे च । योऽयं कालस्तव्य तेऽव्यक्तवंघो चेष्टामाहुक्षेष्टते येन विश्वस् ॥ निमेपादिर्वत्सरांतो महीयांस्तं त्वेशानं चेष्ठधाम प्रपद्य इति । जीव आत्मिन प्रकृतेलीनत्वेन प्रतियोग्यभावात्परिपूर्णत्वेन सद्रूपेणाविष्ठिते आत्मा चात्मस्थ एव नान्यत्र लीयते । यतः केवलो निरुपाधिः । तत्र हेतुः । विकल्पापायाम्यां विश्वोदात्तिप्रलयाभ्यां लच्चतेऽधिष्ठानत्वेनावधित्वेन चेति तथा सः ॥२०॥ अस्य कथनस्य प्रस्तुतोपयोगमाह । एविष्ठति । मनसः कथं भेदिनिमित्तो अमः स्यात् । जातो वा कथं हदि तिष्ठेत् ॥२८॥ उपसंहरति । एप इति ॥२९॥ प्रत्यक्षमिव येनेदं दिशतुं तत्त्वमात्मनः ॥ सांख्यप्रख्यानतस्तमे हरये गुरवे नमः ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्तंघे टीकायां चतुर्वशोऽध्यायः ॥२८॥ पंचविश्वे स्वनैर्पुण्यप्रतिपत्त्ये । चित्तप्रमनसत्त्वादिगुणवृत्तिनकथा ॥१॥ प्रकृति-पुण्यविषक्षणार्थमाह । गुणानामिति । सह मिश्रीभृय वर्तमानाः समिश्राः न समिश्राः न समिश्राः न समिश्राः न समिश्राः न समिश्राः न समिश्राः न समिश्राः न समिश्राः न समिश्राः न समिश्राः न समिश्राः न समिश्राः न समिश्राः न समिश्राः न समिश्राः न समिश्राः न समिश्राः न समिश्राः न समिश्राः न समिश्राः न समिश्राः न समिश्राः न समिश्राः न समिश्राः न समिश्राः न समिश्राः न समिश्राः न समिश्राः न समिश्राः न समिश्राः न समिश्राः समिश्राः न समिश्राः न समिश्राः न सम्याः न समिश्राः न समिश्राः न सम्याः समिश्राः न सम्याः न सम्याः न समिश्राः न समिश्राः न सम्याः न सम्याः समिश्राः न समिश्राः न समिश्राः न समिश्राः न समिश्राः समिश्राः न समिश्राः न समिश्राः न समिश्राः न समिश्राः न समिश्राः सम्याः न समिश्राः समिश्राः समिश्राः समिश्राः समिश्राः समिश्राः समिश्राः समिश्राः समिश्राः समिश्राः समिश्राः समिश्राः समिश्राः समिश्राः समिश्राः समिश्राः समिश्राः समिश्राः सम्याः समिश्राः समिश्र

लीयतेऽन्यये ॥२६॥ कालो मायामये जीवे जीव आत्मिन मय्यजे ॥ आत्मा केवल आत्मस्थो विकल्पापायलक्षणः ॥२०॥ एवमन्वीक्षमाणस्य कथं वैकल्पिको भ्रमः ॥ मनसो हृदि तिष्ठेत न्योम्नीवाकोंद्ये तमः ॥ २८ ॥ एष सांख्यविधिः प्रोक्तः संशयग्रंथिभेदनः ॥ प्रतिलोमानुलोमाभ्यां परा-वरदृशा मया ॥२९॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कंधे चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ ॥ श्रीभगवानुवाव ॥ गुणानामसिमिश्राणां पुमान्येन यथा भवेत् ॥ तन्मे पुरुषवर्येदमुपधारय शंसतः ॥ १ ॥ शमो दमस्तितिचेक्षा तपः सत्यं दया स्मृतिः ॥ तुष्टिस्त्यागोऽस्पृहा श्रद्धा होर्द्र-यादिः स्वनिर्वृतिः ॥ २ ॥ काम ईहा मदस्तृष्णा स्तंभ आशीर्भिदा सुखम् ॥ महोत्साहो यशः प्रीतिर्हास्यं वीर्यं वलोद्यमः ॥ ३ ॥ कोधो लोभो-ऽनृतं हिंसा याच्या दंभः क्लमः किलः ॥ शोकमोहौ विषादार्ती निद्राऽऽशा भीरनुद्यमः ॥ ४ ॥ सत्त्वस्य रजसश्चितास्तमसश्चानुपूर्वशः ॥ वृत्तयो

स्तेषां विभक्तानां गुणानां मध्ये येन गुणेन यथा यादशो भवेत्तदिह कथयतो मत्तो निर्वाधित्यर्थः ॥१॥ तत्र सन्तृतीराह। शम इति। शमो मनोनिग्रहः। दम बाह्येद्वयनिग्रहः। तिविश्वा सिहण्युत्वम् । ईहा विवेकः । तपः स्वधमवितित्वम् । स्मृतिः पूर्वापरानुसंधानम् । तुष्टिर्यथालाभसंवोषः । त्यागो व्ययशीलता । अस्पृहा विषयेषु वैराग्यम् । अद्वा आस्तिक्यं गुर्वादिषु । होरनुत्ति कर्मणि लज्जा । तेषामनवलोकनम् । दया दानगतिरक्षणेष्विति स्मरणात् । आदिशब्देनार्जविनयादि । स्विनर्वृतिरात्मरितः ॥२॥ रजसो वृत्तीराह । कामोऽभिलाषः । ईहा व्यापारः । मदो दर्पः । तृष्णा लामे सत्यप्यसंतोषः । स्वंभो गर्वः । आशीर्धनाद्यभिलाषेण देवतादिग्रार्थनम् । भिदा अहमन्य इति भेदबुद्धिः । सुखं विषयभोगः। मदोत्साहो मदेन युद्धाद्यभिनिवेशः । यशःश्रीतिः स्तुतिश्रियता । हास्यम्रपहासः । वीर्यं प्रभावाविष्कारः । बलेनोद्यमे न्यायेनोद्यमः सान्त्रिक एव ॥३॥ तमोवृत्तीराह । क्रोध इति । क्रोधोऽसहिष्णुता । लोभो व्ययपराङ्गुखता । अनृतमशास्त्रीयं प्रमाणमिति भाषणम् । हिंसा द्रोहः । याच्या प्रार्थना । दंभो धर्मध्वजित्वम् । क्रमः अमः । कलिः कलहः । शोकमोहौ अनुशोचनं अमश्च । विषादातीं दुःसं दैन्यं च । निद्रा तद्रा । आशा मे इदं

।।५१॥

भविष्यतीत्यन्वीद्धा। भीर्भयम्। अनुद्यमो जाड्यम् ॥४॥ अनुपूर्वशः क्रमेणेताः लोकत्रयोक्ता विणंतप्रायाः। अन्या अप्यूद्धा इति भावः ॥५॥ विभक्तानां गुणानां वृत्तयो वर्णेताः। विश्रणमाह । सन्निपात इति त्रिभिः । अहं ममेति ममतानुपक्तसर्ववृत्तिसामानाधिकरण्यद्र्यनात्सित्र्यात्तत्त्वम् । अहं शांतः कामी क्रोधीर्ष्यादि । तथा मम शांतिरस्ति कामः क्रोच इत्यादि द्रश्व्यम् । तत्त्र्वकः सर्वो व्यवहारश्च सन्निपातकार्यमित्याह । व्यवहार इति । तत्र हेतः। मनद्य मात्राणि चेद्रियाणि चासवश्च तैः। मनआदीनां सान्त्रिकतामसराजसत्वानैव्यवहारः सन्निपातज्ञ इति भावः ॥६॥ असौ पुरुषो यदा धर्मादिषु परिनिष्ठितो भवति तदाऽयं त्रिषु निष्ठारूपः सन्निवर्षः सन्निपातकार्यम् । धर्मादीनां सन्वतमोरजःकार्यत्वादिपयतः सन्निपातज्ञत्वमुक्तम् । फलत्रत्र तथात्वमाह । अद्धारित्धनानि सन्वरजस्तमोमयान्यावहतीति तथा ॥७॥ धर्मनिष्ठायामेव सन्निपातं दर्शयति। प्रष्ट्रतिलद्धणे काम्यधर्मे यदा पुंसो निष्ठा भवति तथा पुनास्तदा गृहाश्रम एवासक्तस्त्रिष्टेत् अनु पश्चात्स्व-धर्मे चित्रयनैमित्तिके तिष्ठेत्साऽपि समितिः सन्निपातः । हि यस्मात्काम्यधर्मगृहासक्तिस्वधर्मा रजस्तमःसन्वमया इत्यर्थः ॥८॥ तदेवं मिश्रामिश्रणवृत्तोः प्रदृश्येदानी पुनान्येन यथा मवेदिति यदुक्तं तहर्भयति पुरुपिति त्रिभिः ॥९॥१०॥ हिसां शत्रुमरणादिकमाशास्य यो भजेतं तामसं विद्यात् । एतैर्गुणैरैवंभृतो भवतीति तात्पर्यर्थः ॥११॥ ननु तवापि गुणवशेन कर्वत्वाविशेषा-

विणितप्रायाः सिन्नपातमथो शृणु ॥ ५ ॥ सिन्नपातस्त्वहमिति ममेत्युद्धव या मितः ॥ व्यवहारः सिन्नपातो मनोमात्रेंद्रियासुभिः ॥ ६ ॥ धमें वार्षे च कामे च यदाऽसो परिनिष्ठितः ॥ गुणानां सिन्नकपोंऽयं श्रद्धारितधनावहः ॥ ७ ॥ प्रवृत्तिळच्चणे निष्ठा पुमान्यिहं गृहाश्रमे ॥ स्वधमें चानुतिष्ठेत गुणानां सिमितिहिं सा ॥ ८ ॥ पुरुषं सत्त्वसंयुक्तमनुमीयाच्छमादिभिः ॥ कामादिभी रजोयुक्तं कोधाद्यस्तमसा युतम् ॥ ९ ॥ यदा भजित मां भक्त्वा निरपेत्तः स्वकर्मभिः ॥ तं सत्त्वप्रकृतिं विद्यात्पुरुषं स्त्रियमेव वा ॥ १० ॥ यदा आशिष आशास्य मां भजेत स्वकर्मभिः ॥ तं रजःप्रकृतिं विद्याद्धिं सामाशास्य तामसम् ॥ ११ ॥ सत्त्वं रजस्तम इति गुणा जीवस्य नैव मे ॥ चित्तजा येस्तु भूतानां सञ्जमानो निवध्यते ॥१२॥ यदेतरौ जयेत्सत्त्वं भास्वरं विशवः शिवम् ॥ तदा सुद्धेन युज्येत धर्मञ्चानादिभिः पुमान् ॥ १३ ॥ यदा जयेत्तमः सत्त्वं रजःसंगं भिदा वळम् ॥ तदा दुःखेन युज्येत कर्मणा यशसा श्रिया ॥१४॥ यदा जयेद्रजः सत्त्वं तमो मृढं ळयं जडम् ॥ युज्येत शोकमोहाभ्यां निद्रया हिंसयाऽऽशया ॥१५॥ दुःखेन युज्येत कर्मणा यशसा श्रिया ॥१४॥ यदा जयेद्रजः सत्त्वं तमो मृढं ळयं जडम् ॥ युज्येत शोकमोहाभ्यां निद्रया हिंसयाऽऽशया ॥१५॥

त्केन विशेषेण त्वं सेन्यो जीवस्त सेवक इति नियमो यतो मां भजेतेति वारंवारमुन्यते तत्राह । सन्विमिति । जीवस्यैय न में । कुतः । यतिविक्ताः जीवोषाधी चित्तेऽभिन्यज्यंतेऽतो येः स एव वस्यते । कीहशः । भूतानां देहरूपाणामन्येषां च मध्ये सङ्जमानः । अहं त्वसङ्गमानो गुणनियंतृत्वेन सृष्टचादिकर्ताऽपि नित्यमुक्तोऽतो महान्विशेष इति मावः । यदा । भूतानामपंचीकृतानां यत्कार्यभूतं चित्तम् । अन्नमयं हि सीम्य मन इति श्रुतेः तत्प्रभवाः अतो भूतोषित्तस्य जीवस्यैवेति । अन्यत्समानम् ॥१२॥ वदेवं मिश्रामिश्रगुणकार्याणि प्रदर्श्यदानीमेकैकगुणोद्रेककार्याणि दर्श-यति । यदेति सप्तदश्वामः । यदेत्रौ गुणौ जवेदिभभवेत् । भागवरं प्रकाशकम् । विशदं स्वच्छम् । शिवं शांतम् । शिवत्वविशदत्वभास्वरत्वानां यथाक्रमं सुख्यम् ज्ञानहेतुन्वात्तरा तैर्थुज्येत । आदिश-व्दान्छमदमा दिभिश्र ॥१३॥ तमः सन्वं च कर्मभृतम् । रजः कत्तुसंगं संगहेतुः । शिदा भेदहेतुः । वलं प्रवृत्तिस्वभावम् । अतः संगहेतुन्वाद्यश्चामा श्रिया युज्येत । तत्कामः पुमान्भवतीत्यर्थः । मिदा-हित्वाद्दुःखेन युज्येत । द्वितीयाद्वै भयं भवतीति श्रुतेः । वलहेतुत्वात्कर्मणा युज्येत ॥१८॥ यदा रजः सन्वं च कर्मभूतं तमः कर्त्व जयेत् । मृदं विवेकप्रंशकम् । लयमावरणात्मकम् । जदमनु-

श्रीघरी

27 - 21-

द्यमारमकम् । अतो मृदत्वाच्छोकमोहहिंसाभिर्छयत्वात्रिद्रया जडत्वादुद्यमाभावेन कैवलमाशया युज्येतेति द्रष्टव्यम् । जन इति पाठे लयात्मकमेव निद्राशयोहेंतुः ॥१५॥ किंच यदा चिनं प्रसीदेत स्वच्छं भवेत् । निर्वृतिरुपरतिः । तत्तदा मत्पदं मदुपलव्धिस्थानं सन्वमुद्रिक्तं विद्धि ॥१६॥ यदापुनः क्रियया विकुर्वन्विकारं प्रामुबद् आधीर्भवति । आसमंताद्विक्षिप्ता जीर्यस्य सः । चेतसां बुर्द्धी-द्रियाणामनिर्वृतिरनुपरतिः । गात्राणि कर्मेंद्रियाणि तेषामस्वास्थ्यं विकाराधिक्यं मनो आतं चंचलंतदा रज उत्कटं निशामय जानीहीति ॥१७॥ यथा सीदत्तिरोभवच्चेतसो ग्रहणे चिदाकारपरि-णामेऽक्षमं सचित्तं विलीयेत । मनोऽपि संकल्पात्मकं नष्टं लीनम् । तमोऽज्ञानं ग्लानिर्विपादश्र भवति । तत्तदा तम उस्कटम्रुपधारय विद्धि ॥१८॥ किंच एधमान इति । इंद्रियाण्येव निवृत्तिमोह-स्वभावानि देवासुररक्षांसि । यद्वा । प्रसंगादाधिदैविकानां गुणानासुरकर्पकार्याण्युक्तानीति ज्ञेयम् ॥१९॥ गुणोत्कर्पतोऽवस्थाभेदं दर्शयति । सस्वादिति । प्रसङ्गान्निर्गुणावस्थामाह । तुरीयं चतु भ-वस्थांतरं नाम त्रिषु जागरणादिषु संततमेकरूपमात्मतत्त्वमेवेत्यर्थः ॥२०॥ गुणोत्कर्षद्वारेण तत्तकर्मफलनिष्ठां दर्शयति । उपर्युपरीति । त्राह्मणा वेदानुष्ठानयुक्ताः । आत्राह्मण इति पाठे त्रह्मलोक-यदा चित्तं प्रसीदेत इन्द्रियाणां च निर्वृतिः ॥ देहेऽभयं मनोऽसंगं तत्सत्त्वं विद्धि मत्पदम् ॥ १६ ॥ विकुर्वन्क्रियया चाधीरनिर्वृत्तिश्च चेतसाम् ॥ गात्रास्वास्थ्यं मनो भ्रांतं रज एतैर्निशामय ॥ १७ ॥ सीदिचतं विलीयेत चेतसो ग्रहणे असम् ॥ मनो नष्टं तमो ग्लानिस्तमस्तद्वपधारय ॥ १८ ॥ एधमाने गुणे सत्त्वे देवानां बलमेधते ॥ असुराणां च रजसि तमस्युद्धव रक्तसाम् ॥ १९ ॥ सत्त्वाञ्जागरणं विद्याद्रजसा स्वप्नमादिशेत् ॥ प्रस्वापं तमसा जंतोस्तुरीयं त्रिषु संततम् ॥ २०॥ उपर्युपरि गच्छंति सत्त्वेन ब्राह्मणा जनाः ॥ तमसाऽधोध आमुख्याद्रजसाऽन्तरचारिणः ॥ २१ ॥ सत्त्वे प्रळीनाः स्वर्यान्ति नरळोकं रजोळ्याः ॥ तमोळ्यास्तु निरयं यान्ति मामेव निर्गुणाः ॥२२॥ मदर्पणं निष्फळं वा सात्त्विकं निजकर्म तत् ॥ राजसं फलसंकल्पं हिंसाप्रायादि तामसम् ॥ २३ ॥ वैकल्पं सात्त्विकं ज्ञानं रजो वैकल्पिकं च यत् ॥ प्राकृतं तामसं ज्ञानं मन्निष्टं निर्गुणं स्मृतम् ॥ २४ ॥ वनं तु सात्त्विको वासो ग्रामो राजस उच्यते ॥ तामसं च्तसदनं मिन्नकेतं तु निर्शुणम् ॥२५॥ सात्त्विकः कारकोऽसंगी रागांधो राजसः स्मृतः ॥ तामसः स्मृतिविश्रष्टो निर्गुणो मदपाश्रयः ॥ २६ ॥ सात्त्विक्याध्यात्मिकी श्रद्धा कर्मश्रद्धा तु राजसी ॥ तमस्यधर्मे या श्रद्धा मत्सेवायां तु निर्गुणा ॥ २७ ॥ पथ्यं पूतमनायस्तमाहार्थं सान्त्विकं स्मृतम् ॥ राजसं चेन्द्रियप्रेष्ठं तामसं चार्तिदाशु चि ॥ २८ ॥ सान्त्विकं सुखमात्मोत्थं विषयोत्थं तु मिनवाप्य । आमुख्यात्स्थावरानिभव्याप्य अंतरचारिणो मनुष्या एव भवंति ॥२१॥ देहादुत्क्रांतिकालीनगुणोत्कर्षफलमाह । सत्वे वृद्धे सति प्रलीना मृताः । रजोलयाः रजसि प्रवृद्धे सित लयो येषां ते । एवं तमोलया इत्यपि । निर्गुणा इत्यत्र तु लयशब्दानुपादानाज्जीवंतोऽपि निर्गुणाश्चेन्मामेव यांतीत्यर्थः ॥२२॥ इदानीं गुणोत्कर्पकृतमेव तत्तत्फलसाधनकर्मत्रैविध्यमाह । मद्पेणं मत्प्री-स्युद्देशेन कृतं निष्फलं केवलं दासमावेनैव कृतं यिन्नजं कर्म नित्यादि तत्सान्विकम् । फलं संकल्प्यतेऽस्मिस्तत् । हिंसाप्रायं हिंसोद्देशेन कृतं हिंसाबदुलं च । आदिशब्दाह्म्भमात्सयादिकतम् ॥२३॥ इदानीं सगुणनिर्गुणमेदेन ज्ञानादीनां चातुर्विष्यमाह।कैवल्यं देहादिव्यतिरिक्तात्मविषयम्। वैकल्पिकं देहाद्यव्यतिरिक्तात्मविषयं यत्त द्रजो राजसम्। प्राकृतं वालम्कादिज्ञानतुल्यम्। मिष्कष्ठं पर-मेश्वरविषयम् ॥२४॥ वनं विविक्तत्वात्सात्विको वासः । भगविश्वकेतनं तु साक्षाचदाविर्भावान्तिर्गुणं स्थानम् ॥ २५ ॥ कारकः कर्ता । असंगी अनासक्तः । रागांघोऽत्यभिनिवेशवान् । स्पृति-

राजसम् ॥ तामसं मोहदैन्योत्थं निर्गुणं मदपाश्रयम् ॥ २९ ॥ द्रव्यं देशः फलं कालो ज्ञानं कर्म च कारकः ॥ श्रद्धाऽवस्थाऽऽकृतिर्निष्ठा त्रेगुण्यः सर्व एव हि ॥ ३० ॥ सर्वे गुणमया भावाः पुरुषाव्यक्तिषिताः ॥ दृष्टं श्रुतमनुध्यातं बुद्धचा वा पुरुष्पम ॥ ३१ ॥ एताः संसृतयः पुंसो गुणक-मिनवन्धनाः ॥ येनेमे निर्जिताः सौम्य गुणा जीवेन चित्तजाः ॥ ३२ ॥ भक्तियोगेन मिन्निष्ठो मद्भावाय प्रपद्यते ॥ तस्माहहिमिमं लब्ध्वा ज्ञानिव-ज्ञानसंभवम् ॥ ३३ ॥ गुणसङ्गं विनिर्ध्य मां भजन्तु विचक्षणाः ॥ विःसङ्गो मां भजेहिद्धानप्रमत्तो जितेंद्रियः ॥ ३४ ॥ रजस्तमश्राभिजयेत्सत्त्व-संसेवया मुनिः ॥ सत्त्वं चाभिजयेद्धको नैरपेद्येण शांतधीः ॥ ३५ ॥ संपद्यते गुणेर्मुक्तो जीवो जीवं विहाय माम् ॥ जीवो जीवविनिर्मुक्तो गुणे-श्राश्यसंभवैः ॥ मयेव ब्रह्मणा पूर्णो न वहिनांतरश्ररेत् ॥ ३६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे पत्रविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ मह्नलक्षणिमं कायं लब्ध्वा मद्भमं आस्थितः ॥ आनन्दं परमात्मानमात्मस्थं समुपेति माम् ॥१॥ गुणमय्या जीवयोन्या विमुक्तो

स्तिममं नरदेहम् ॥३३॥ भजनप्रकारमाह । निःसङ्ग इति सार्थेन ॥३४॥ सन्त्यसंसेवया सान्त्विकान्येव सेवेत प्रमानसन्त्रविद्वद्धये इति प्रागुक्तया । नैरपेन्थेणोपशमात्मकेन सन्वेनैव ॥३५॥ एवं च सित मां प्रामोतीत्याह । संपद्यत इति । जीवं जीवत्वकारणं लिंगशरीरम् । मां प्राप्तस्य न पुनः संसार इत्याह । जीव इति । विहिविषयभोगेन नांतरस्तत्स्मरणेन ॥३६॥ गुणकृतामनुसंसरण-प्रथामितिषुण्यकथाकथनादिभिः ॥ धुनुत भक्तिरसेन विवेकिनो निह पुनः सुलभं जनुरीहशस् ॥१॥ इति श्रीमद्भागवते एकादशस्त्रंथं टीकायां पश्चविशोऽष्यायः ॥२५॥ पद्विशे योगनिष्ठाया विघातो दृष्टसङ्गतः ॥ साधुसंगेन तिन्छा पराकाष्ठेति वर्ण्यते ॥१॥ योगिनो योगविश्रंशः सङ्गतः संभवेदिति ॥ सर्वथा तिन्तवृत्वर्थमेलगीतं वितन्यते ॥२॥ निःसङ्गो मां भजेदिद्वानप्रमत्तो जिते-विघाते दृत्यकं तत्र विष्येऽनर्थं कथिष्यम् जीवन्यक्तस्यापि तिर्हं सङ्गो दुर्वार इत्यर्थः स्यादित्याशंक्योक्तानुवादपूर्वकं परिहरति सार्वाभ्याम् । मञ्चश्चणं मत्स्वरूपं तत्त्यदे येन तिममं नरदे हं लब्बा मद्भि भक्तिलक्षणे आस्थितः सक्रात्मस्थानस्यात्मन्येव नियंत्रवेन स्थितं परमानंदरूपमान्यानं मां सश्चपैति सम्यवशामाति॥१॥ न चैवम्भूतस्य विषयसंगो नामास्तीत्याह । गुणमयोति । गुणमयो

श्रीधरी

BCOTE

॥५२॥

या जीवयोनिर्जीवोपाधिस्तया विम्रुक्तो गुणेषु वर्तमानोऽपि तैर्न युज्यते संगं न प्राप्नोति । अत्र हेतुः । अवस्तुभिः । नन्ववस्तुभिरप्यन्ये युज्यमाना दृश्यते तत्राह । अवस्तुत्वेन दृश्यमानेषु ॥२॥ तथापि संगं वर्जयेदित्याह। संगमिति। असतां लक्षणमाह। शिक्नोदरे तर्पयंतीति शिक्नोदरत्पस्तेषां कवचित्कदाचिदपि। आस्तां ताबद्धहूनां संगः किंतु तस्यैकस्याप्यनुगोऽनुवर्ती अंघमनुगच्छिति योऽन्धस्तद्वत् ॥३॥ अत्रेतिहासमाह । ऐतः पुरूरवाः । सम्राट् चक्रवर्ती । बृहच्छवः कीर्तिर्यस्य सः । उर्वशीविरहात्त्रथमं मुद्यन्पश्चात्कुरुचेत्रे तां समागम्य गंधर्वदत्तेनाग्निना देवानिष्टा पुनरुर्वशी-लोकं प्राप्य शोकसंयमे शोकापगमे सति ततो निर्विण्णः सन्निमां गाथामगायतेति नवमस्कंधानुसारेण द्रष्टन्यम् ॥४॥ प्राक्तर्नी मोहावस्थामाह । त्यक्त्वेति । आत्मानं राजानं त्यक्त्वा। अथवा शय्यायामात्मानं त्यवत्वा वर्जवीम् । घोरे विष्टेति । इये जाये मनसा विष्ठ घोरे वचांसि मिश्रां कृणवावहै तु ॥ न नौ मंत्रा अनुदिवास एते मयस्करन्परवरे च नाइकित्येवं मंत्रैविलपनम् ॥५॥ वैक्कन्ये कारणमाह । कामानिति । वर्षाणां यामिनी रात्रीर्यान्तीरपयांतीः आयांतीरागामिनीः । उर्वश्या आकृष्टा चेतना यस्य सः ॥६॥ तस्य गंधर्वछोके प्राप्तस्य बहुकालप्रुर्वशीसंमोगानंतरं ज्ञाननिष्ठया ॥ गुणेषु मायामात्रेषु दृश्यमानेष्ववस्तुतः ॥ वर्तमानोऽपि न पुमान्युज्यते वस्तुभिर्गुणैः ॥ २ ॥ संगं न कुर्यादसतां शिश्रोदरतृपां कचित् ॥ तस्यानुगस्तमस्यंधे पतत्यंधानुगांधवत् ॥३॥ ऐलः संम्राडिमां गाथामगायत बृहच्छवाः ॥ उर्वशीविरहान्मुह्यन्निर्विण्णः शोकसंयमे ॥४॥ त्यक्तवाऽऽत्मानं त्रजंतीं तां नग्न उन्मत्तवन्नपः ॥ विलपन्नन्वगाज्जाये घोरे तिष्ठेति विक्कवः ॥ ५ ॥ कामानतृक्षोऽनुजुषन्जुन्नकानवर्षयामिनीः ॥ न वेद यांतीर्नायांतीरुर्वश्याकृष्टचेतनः ॥ ६ ॥ ऐल उवाच ॥ अहो मे मोहविस्तारः कामकश्मलचेतसः ॥ देव्या गृंहीतकण्ठस्य नायुःखंडा इमे स्मृताः ॥ ७ ॥ नाहं वेदाभिनिर्मुक्तः सूर्यो वाऽभ्युदितोऽमुया ॥ मुषितो वर्षपूगानां बताहानि गतान्युत ॥ ८ ॥ अहो मे आत्मसंमोहो येनात्मा योपितां कृतः ॥ कीडामृगश्रकवर्ती नरदेवशिखामणिः ॥९॥ सपरिच्छदमात्मानं हित्वा तृणिमवेश्वरम् ॥ यांतीं स्त्रियं चान्वगमं नग्न उन्मत्तवद्भदन् ॥१०॥ कुतस्तस्यानुभावः स्यात्तेज ईशित्वमेव वा ॥ यो अन्वगच्छं स्त्रियं यांतीं खरवत्पादताडितः ॥११॥ किं विद्यया किं तपसा किं त्यागेन श्रुतेन वा ॥ किं विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर्यस्य मनो हतम् ॥१२॥ स्वार्थस्याकोविदं धिद्धां मूर्खं पंडितमानिनम् ॥ योऽहमीश्वरतां प्राप्य स्त्रीभिर्गोखरविजतः ॥ १३ ॥ सेवतो वर्षपूर्गानमे उर्वश्या अधरासवम् ॥ न तृष्यत्यात्मभूः कामो विद्वराहुतिभिर्यथा ॥ १४ ॥ पुंश्रल्या अधरासवम् ॥ न तृष्यत्यात्मभूः कामो विद्वराहुतिभिर्यथा ॥ १४ ॥ पुंश्रल्या अधरासवम् ॥ नवन्यो मोचितुं निर्विण्णस्य गाथामाह अष्टादशिमः । तत्राष्टिभिरनुतापः प्रपंच्यते । अहो इति । यतो मया इमे अहोरात्ररूपा आयुःखंडा न स्मृताः ॥७॥ तदेवाह । नाहिमति । अभिनिर्मुक्तो मिय रममाणेऽ-स्तंगतोऽभ्युद्ति वा सूर्य इति । अम्रया उर्वश्या वंचितः । उत खेदे । उतापि । वर्षपूगानामपि गतान्यहानि न वेदेति ॥८॥ येन संमोहेन आत्मा देहः । क्रीडामृगवद्धीनः ॥९॥ ननु प्रणयकु-पितायाअनुनयार्थमधीनता युक्तैव । सत्यम् । न त्वत्र तदस्तीत्याह । सपरिच्छदं राज्यादिसहितमीश्वरं चक्रवर्तिनं तृणमिव त्यक्त्वा यांतीमप्यन्वगममनुगतोऽस्मि ॥१०॥ किंच मम प्रभावाद्यमि-मानो बुथैवेरयाह । कुतस्तस्य मे तेजो बलम् । खरो यथा पादवाडिवोऽपि खरीमजुगच्छित तद्भत् ॥११॥ एवंभूतस्य सर्वे साधनं व्यर्थमित्याह । किमिति । त्यागेन संन्यासेन । विविक्तेन एकां-तसेवया । मौनेन बाङ्नियमेन ॥१२॥ अनुतप्तः सन्नात्मानं निंदति द्वाम्याम् । स्वार्थस्येति । अकोविदमज्ञातारम् । गोखरवत् गौरिव खर इवेति ॥१३॥ अधरासवं सेवमानस्यारमभूमेनसिजः

॥५३॥

पुनः पुनरुद्धवन् ॥१४॥ एवमष्टभिनिर्वेदो निरूपित इदानी तस्य विवेकमाह दशिमः। पुंबन्येति । अयं भावः । कर्मभिदेवानिष्टा दःखमेव प्राप्तोऽस्म्यतः पर्मेश्वरमेव भन्नेयमिति ॥१५॥ परमे श्वरप्रसादं विना देवैरुपदिष्टादपि वेदवाक्यान्मोहो न निवर्तत इत्याह । बोधितस्यापीति । देव्या उर्वत्या सुक्तवाक्येन यथार्थवचनेन । पुरुखो मा सूथा मा प्रतिहो मा त्वा वृकासो अशिवास उक्षन् ॥ न वै स्नैणानि सरुपानि संति सालाष्ट्रकाणां हृदयान्येता इत्यनेन ॥१६॥ पूर्व पुंधन्याऽपहृतं चित्तमित्यादिना तस्या अपकारोऽनुसमृत इदानीं ममैवायमपराघ इत्याह । किमेतयेति । नोऽस्माकं कामिनामेतया किमपकृतं न किचिदपि । यथा रज्जुस्वरूपाविद्पो रज्जुद्रप्टुः पुंसस्तस्यां सर्पकल्पना खिद्यतोऽपि रज्ज्वा किमपि नापकृतं तद्वत् । यद्यस्माद्योऽहमेवंभृतः स एवाजिते-न्द्रियत्वादपराधीत्यर्थः ॥१७॥ नजु तथापि सैव सौगंध्यप्रेमादिगुणैः संमोहमूलमित्याशंक्य तेऽपि स्वमतिपरिकन्पिवा एवेत्याह चतुर्भिः । क्वायमिति । मलीमसोऽतिमलिनः । सुमनसां कूस-मानामिव गंधसौकुमार्यादिसौमनस्यं शोभनमनोभावो वा ॥ १८ ॥ ममत्वमपि तस्मिन्परिकल्पितमेवेत्याह । पित्रोः किं स्वं कायः जनकत्वात । तु वितर्के । भार्याया वा भोगप्रदुन्वात । प्रभुः ॥ आत्मारामेश्वरमृते भगवंतमधोक्षजम् ॥ १५ ॥ बोधितस्यापि देव्या मे सृक्तवाक्येन दुर्मतेः ॥ मनोगतो महामोहो नापयात्यजितात्मनः ॥ १६ ॥ किमेतया नोऽपकृतं रज्ज्वा वा सर्पचेतसः ॥ रज्जुस्वरूपाविदुषो योऽहं यदि जतेंद्रियः ॥ १७ ॥ कायं मलीमसः कायो दोर्गंध्याद्यात्मको-ऽश्चचि:।। क गुणाः सौमनस्याद्या ह्यध्यासोऽविद्यया कृतः ।। १८।। पित्रोः किं स्वं चु भार्यायाः स्वामिनोऽग्नेः श्वगुत्रयोः ।। किमात्मनः किं सहदामिति यो नावसीयते ॥१९॥ तस्मिन्कलेवरेऽमेध्ये तुच्छनिष्ठे विषज्जते ॥ अहो सुभद्रं सुनसं सुस्मितं च मुखं स्त्रियाः॥२०॥अत्वङ्मांसरुधिरस्नायुमेदोमज्जा-स्थिसंहतौ ॥ विष्मृत्रपूर्ये रमतां कृमीणां कियदन्तरम् ॥२१॥ अथापि नोपसज्जेत स्त्रीपु स्त्रैणेषु चार्थवित् ॥ विष्येद्रियसंयोगान्मनः चभ्यति नान्यया ॥ २२ ॥ अदृष्टादश्रुताद्भावान्न भाव उपजायते ॥ असंप्रयुंजतः प्राणान् शाम्यति स्तिमितं मनः ॥ २३ ॥ तस्मात्संगो न कर्तव्यः स्त्रीषु स्त्रेणेषु चेंद्रियै: ॥ विद्रषां चाप्यविश्रब्धः षड्वर्गः किमु मादृशास् ॥२४॥ श्रीभगवानुवाच ॥ एवं प्रगायन्नृपदेवदेवः स उर्वशीलोकमथो विहाय ॥ आत्मा-नमात्मन्यवगम्य मां वे उपारमञ्ज्ञानविधूतमोहः ॥२५॥ ततो दुःसंगयुत्युज्य सत्सु सञ्जेत बुद्धिमान् ॥ संत एतस्य बिंदंति मनोव्यासंगयुक्तिभिः ॥२६॥ संतोऽनपेक्षा मचित्ताः प्रशांताः समदर्शिनः ॥ निर्ममा निरहंकारा निर्द्धन्द्वा निष्परिष्रहाः ॥२७॥ तेषु नित्यं महाभागा महाभागेषु मत्क-अत्रातुषयुक्तमप्येतन्त्यायतुन्यत्यादुक्तम् । स्वामिनो वाऽधीनत्वात् । अग्नेर्वा अंत्येष्ट्यां तदाहुतित्वात् । श्वगृध्रयोर्वाः भन्त्यत्वात् । कि वात्मनः तत्कृतशुभाशुभ्रमागित्वात् । सुदृदं वा उपका-रित्वात । एवं यो न निश्चीयते ।। १९ ।। तुच्छा कृमिविडभस्मलक्षणा निष्ठा अंतो यस्य तस्मिन् काये कलेवरे प्रियत्वेन गृहीते । विषंगमेवाह । अहो इति । सुनसं शोभननासिकम् ॥२०॥ अतो गुणारोपेण रममाणो मादशाः कृमितुल्या इत्याह । त्वगादिसंहतौ तत्संघाते देहे । विण्यूत्रादिसंहतौ रमवां कृषीणां वा ।। २१ ।। यद्यप्येवं वीमत्सिता एव स्त्रियोऽथापि नोपसञ्जेताव-लोकनादिनापि संगं न कुर्यात । अर्थविद्विवेकी । अत्र हेतुः । विषयेति ।। २२ ।। नज्ञ कविचित्रधीलितनयनादेरिप मनःशोभो दृश्यते । सत्यम् । सोऽपि पूर्वदर्शनादिकं तिना न भवतीत्याह । अदृष्टादिति । भावात्पदार्थात । भावो मनःक्षोभः । अतः प्राणानिद्रियाण्यसंप्रयुक्षतोऽनियच्छतः । स्तिभितं निश्चलं सत्।।२३। इन्द्रियैः कृत्वा अविश्वन्धोऽविश्वसनीयः । मादशामविवेकिनाम्

श्रीघर

35018

२४ ॥ फलितमाह हाभ्याम् । एवमिति । नृपेष देवैष् च दीव्यतीतितथा ॥२५॥ उक्तिमिहिंतीपदेशैरिति तीर्थदेवादिसंगादिष सन्संगः श्रेयानिति दर्शयति॥ २६ ॥ सतां लक्षणमाह । संत इति । विशेषणाष्टकस्य यथेष्टं हेतुहेतुमद्भावः ॥२७॥ न च तेषूपदेशापेक्षाऽपि तु केवलं तत्सिक्षिधिरेव तारयतीत्याह । तेष्विति सप्तिभः ॥२८॥ अवणादिभिरेव मत्पराः अइघानाश्व संतो भक्ति वदंति ॥२९॥३०॥ विभावसुमरिंन सेवमानम्य । अप्येति नक्यति । तथा कर्मजाङ्यमागामिसंसारभयं तन्मुलमञ्चानं च नक्यतीत्यर्थः ॥ ३१ ॥ निमञ्ज्योनमज्जतामुचावचयोनीर्गच्छताम् । परमायनं परमाश्रयः ॥ ३२ ॥ किं च यथाऽन्नमेव प्राणो जीवनम् । अहमेव यथा शरणम् । धर्म एव यथा प्रेत्य परलोके वित्तम् । तथा संत एवार्वाक् संसारपाताद्विस्यतः पुंसः अरणं शरणम् ॥ ३३ ॥ किंच संतश्रक्षंपि सगुणनिर्गुणज्ञानानि अर्कः पुनः सम्यगुत्थितोऽपि बहिस्तद्प्येकमेव चच्चरित्यर्थः ॥ ३४ ॥ अध्यायार्थम्रपसंहरति । वैतसेन इति । सुद्यम्नभावेनोमावनं प्रविष्टस्य वीता थाः ॥ संभवंति हिता नृणां जुषतां प्रपुनंत्यवम् ॥ २८ ॥ ता ये शृण्वंति गायंति ह्यनुमोदंति चाहताः ॥ मत्पराः श्रद्धानाश्च भक्तिं विदंति ते मिय ॥ २९ ॥ भक्तिं रूँब्धवतः साधोः किमन्यदवशिष्यते ॥ मय्यनंतगुणे ब्रह्मण्यानंदानुभवात्मिन ॥३०॥ यथोपश्रयमाणस्य भगवंतं विभावसुम् ॥ शीतं भयं तमो अपेति साधूनसंसेवतस्तथा ॥३१॥ निमज्ज्योन्मज्जतां घोरे भवाब्धौ परमायनम् ॥ संतो ब्रह्मविदः शांता नौर्द्ववाप्सु मज्जताम् ॥३२॥ अन्नं हि प्राणिनां प्राण आर्तानां शरणं त्वहम् ॥ धर्मो वित्तं नृणां प्रेत्य संतो ऽर्वाग्विभ्यतो ऽर्णम् ॥३३॥ संतो दिशंति चत्तुंपि बहिरर्कः समुत्यितः ॥ देवता बांधवाः संतः संत आत्मा इसेव च ॥ ३४ ॥ वैतसेन स्ततो अपेवसुर्वश्या लोकनिस्पृहः ॥ सुक्तसंगो महीमेतामात्मारामश्रचार ह ॥ ३५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे ऐलगीतं नाम पड्विंशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ उद्धव उवाच ॥ क्रियायोगं समाचच्च भवदाराधनं प्रभो॥ यस्मात्त्वां ये यथा उर्वेति सात्वताः सात्त्वतर्षभ ॥ १ ॥ एतद्वदंति मुनयो मुहुर्निःश्रेयसं नृणाम् ॥ नारदो भगवान् व्यास आचार्यो ऽङ्गिरसः सुतः ॥२॥ निःसतं ते मुखांभोजाद्यदाह भगवानजः ॥ पुत्रेभ्यो भृगुमुख्येभ्यो देव्यै च भगवानभवः ॥३॥ एतद्वै सर्ववर्णानामाश्रमाणां च संमतम् ॥ श्रेयसामुत्तमं मन्ये स्त्रीशूद्राणां च मानद ॥ ४ ॥ एतत्कमलपत्राक्ष कर्मबंधविमोचनम् ॥ भक्ताय चानुरक्ताय बृहि विश्वेश्वरेश्वर ॥ ५ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ न ह्यंतो उनंतपारस्य कर्मकांडस्य चोद्धव ॥ संक्षिप्तं वर्णयिष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ ६ ॥ वैदिकस्तांत्रिको मिश्र इति मे त्रिविधोः मखः ॥ त्रयाणामी-सेना स्त्रीभावं प्राप्ता यस्य तस्य स्त्रीमावं प्राप्तस्य पुत्रो वैतसेनः पुरूरवाः । एवमुक्तप्रकारेणोर्वेश्या लोकात्स्थानादवलोकनाद्वा निस्पृहस्ततोऽपि सत्संगादिष हेतोर्मुक्तसंगः सन्नात्मारामो भृत्वा यथेष्टं चचारेति ॥३५॥ इति श्रीमद्भागवते एकादशस्कन्धे टीकायां पर्ड्विशोऽध्यायः ॥२६॥ सप्तविंशे क्रियायोगः सद्यश्चित्तप्रसादकः ॥ सर्वकामाप्तिहेतुश्च सांगः प्रोक्तः समासतः ॥ १ ॥ रागाद्याकु-लचिचानां कृतोऽसंगादिसंभवः ॥ इति कृष्णार्चनं भद्रमनुस्मृत्यानुपृच्छति ॥२॥ क्रियायोगमिति । भवदाराधनरूपम् । यस्मादिति कारणाधिष्ठानादिप्रश्नः । सर्वकारकाणां निमित्तत्वस्याविशि-ष्टत्वात । यथेति कस्मिन्नधिष्ठानादौ केन प्रकारेणेति प्रशः। ये अधिकारिणः सात्वता भक्ताः ॥ १ ॥ अस्य प्रनिविशेषतः प्रश्ने कारणमाह चतुर्मिः । एतन्वदर्चनं निःश्रेयसकरं वदंति । अगिरसः सतो बृहस्पतिः ॥२॥ निःसुतं त्वयोपदिष्टमित्यर्थः । देव्यै पार्वत्यै ॥२॥ सर्ववर्णानां त्रैवणिकानाम् ॥ ४ ॥ विश्वेश्वरा ये तेपामीश्वरः ॥ ५ ॥ कर्मकांडस्य पूजाविधानस्य । नास्त्यंतो प्रंथतः

पारं वाऽनुष्ठानतो यस्य तस्य ॥६॥ वैदिक एव मंत्रो वैदिकान्येवांगानि च यस्मिन् पुरुषयक्तादौ स वैदिकः । एवं तांत्रिकोऽपि । मिश्रोऽष्टाश्वरादिः मसः पुजा ॥ ७ ॥ यदा त्रैवणिको यजेत तदा विशेषमाइ । यदा गर्भाष्टमैकादशद्वादशाब्दादिकाले स्वनिगमेन स्वाधिकारप्रवृत्तेन वेदेनोर् द्विजत्वग्रुपनयनम् ॥८॥ अर्चायां प्रतिमादौ ॥ ९ ॥ स्नाने विशेषमाइ । उमयैर्वेदिकैस्तांत्रिकैस मंत्रैः ॥१०॥ किंच संध्योपासनादीनि कर्माण अचोदितानि साकन्येन विद्वितानि यस्य यानि तैः सह मे पूजां अर्थात्। न तु तानि परित्यजेदित्यर्थः । सम्यक् परमेश्वरविषय एव संकन्पो यस्य तथाभतः सन् कर्मपावनीं कर्मनिर्हारिणीम् ॥११॥ अर्चामेदानाह सार्धेन ।शैली शिलामयी । लौही सुवर्णादिमयी । हेप्या मृच्चंदनादिमयी । हदि पूजायां मनोमयी ॥ १२ ॥ प्रकर्षेण तिष्ठत्य-स्यामिति प्रतिष्ठा प्रतिमैव जीवस्य भगवतो मंदिरम्। यद्वा। प्रतिष्ठया कलान्यासेन भगवन्मंदिरं भवति । प्रतिमामेदेन विशेषमाह सार्धेन । उद्वासो विसर्जनम् ॥१३॥ अस्थिरायामचेने विकल्पः। शालग्रामेन कुर्यात्सैकत्यां कुर्याद्नयत्र कुर्याद्वा न वेति । अविलेप्यायां मृन्मयलेख्यव्यतिरिक्तायाम् । अन्यत्र विलेप्यायां लेख्यायां च परिमार्जनमेव ॥१४॥ इदानीं सकामनिष्कामभेदेन विशे-प्सितेनैव विधिना मां समर्चयेत् ॥ ७ ॥ यदा स्विनगमेनोक्तं द्विजत्वं प्राप्य पूरुपः ॥ यथा यजेत मां भक्त्या श्रद्धया तित्रवोध मे ॥८॥ अर्चायां स्थंडिलेऽग्नी वा सूर्ये वाऽण्सु हृदि क्रिजे ॥ द्रव्येण भक्तियुक्तोऽर्चेत्स्वगुरुं माममायया ॥९॥ पूर्वं स्नानं प्रकुर्वात धोतदन्तोऽङ्गसुद्धये ॥ उभयरपि च स्नानं मंत्रेर्मृदुग्रहणादिना ॥१०॥ संध्योपास्त्यादिकर्माणि वेदनाचोदितानि मे ॥ पूजां तैः कल्पयेत्सम्यक्संकल्पः कर्मपावनीम् ॥ ११ ॥ शिली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या च सैकती ॥ मनोमयी मणिमयी प्रतिमा प्रविधा स्मृता ॥ १२ ॥ चलाचलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीवमंदिरम् ॥ उद्धा-सावाहने न स्तः स्थिरायामुद्धवार्चने ॥ १३ ॥ अस्थिरायां विकल्पः स्यात्स्थंडिले तु भवेद्द्वयम् ॥ स्नपनं त्वविलेप्यायामन्यत्र परिमार्जनम् ॥१८॥ द्रव्यैः प्रसिद्धैर्मद्यागः प्रतिमादिष्वमायिनः ॥ भक्तस्य च यथालच्धेर्हिदि भावेन चैव हि ॥ १५ ॥ स्नानालंकरणं प्रेष्टमर्चायामेव तृद्धव ॥ स्थंडिले तत्त्वविन्यासो बह्वावाज्यप्तुतं हविः ॥१६॥ सूर्ये चाभ्यर्हणं प्रेष्ठं सिळले सिळलादिभिः ॥ श्रद्धयोपाहृतं प्रेष्ठं भक्तेन मम वार्यपि ॥ १७ ॥ भूर्यप्य-भक्तोपहृतं न मे तोषाय कल्पते ॥ गंधो धूपः सुमनसो दीपोऽन्नाद्यं च किं पुनः ॥ १८ ॥ शुचिः संभृतसंभारः प्राग्दर्भेः कल्पितासनः ॥ आसीनः प्रागुद्ग्वाऽचेंदर्चायामथ संमुखः ॥ १९ ॥ कृतन्यासः कृतन्यासां मद्ची पाणिनाऽऽमृजेत् ॥ कलशं प्रोचणीयं चयथावद्वपसाधयेत् ॥२०॥ तद्भिदें-पमाह । द्रव्येरिति । प्रकर्षण सिद्धैः सुशोभनैः । अमायिनो निष्कामस्य भक्तस्य तु यथालब्धैः । यत्र चंदनादि सर्वथान लभ्यते तत्र हृदि भावेन भावनया । यहा । हृदि चेन्मद्यागस्तदा मावेन मनोमयैर्द्रव्येरित्यर्थः ॥१५॥ अधिष्ठानभेदेन प्रधानोपचारमाह सार्धेन । स्नानेति ।तत्त्वविन्यासो यथा स्थानमंगप्रधानदेवतानां तत्त्रनमंत्रैः स्थापनम् ॥ १६ ॥ अम्यर्दणमुपस्थानार्घादि । सिल-लादिभिस्तपणाद्भिना यजनम् । सर्वसाधारणमाह सार्थेन । श्रद्धयेति ॥१७॥१८॥ एवसधिकारादिव्यवस्थामुक्तवा इदानीं पृजाप्रकारमाह । श्रुचिरिति । संभृताः संमाराः पूजासाधनानि येन सः । प्रागग्रेर्दमः। यद्वा । प्रागेव संभृतसंभारः सन्नासीनः । नत्वासीनः सन् पश्चात्तत्संभारार्थ वारंवारम्रत्तिष्ठेदित्यर्थः । प्राङ्मुख उदङ्मुखो वा आसीनः । अर्चायां तु स्थिरायां संमुखोऽर्चामि-मुख उपविष्टः सन्॥१९॥ अनंतरं गुर्वादिनमस्कारपूर्वकं यथोपदेशंस्विमन्कृतन्यासः कृतो मूलमंत्रन्यासो यस्यां तां ममार्चामामुजे निर्मालयापकपणादिना शोषपेत्। कलश्चं पूर्णकृष्यम् । प्रोध-

श्रीवरी

27 - 210

णीयं प्रोक्षणार्थोदकपात्रमुपसाधयेच्चन्दनपुष्पादिमिः संस्कुर्यात् ॥२०॥ तद्भिः प्रोक्षणीयाद्भिद्देवयजनं देवपूजास्थानम्। पाद्याद्यं त्रीणि पात्राणि कलशोदकैः पूरितानि तैस्तैर्द्रव्यैः साधयेत्। तत्र पाद्यादिद्रव्याणि । पाद्ये शामाकद्वांव्जविष्णुकांतादिरिष्यते ॥ गंधपुष्पाक्षतयवक्षशाग्रतिलसर्षपाः ॥ द्वां चेति क्रमाद्वेद्रव्याष्टकमुदीरितम् ॥ जातीलवंगकंकोलैर्मतमाचमनीयकमिति ॥२१॥ तानि च त्रीणि यथाकमं हृदयादिमंत्रैर्गायच्या च सर्वाण्यभिमंत्रयेत् ॥२२॥ तदनंतरं पिंडे देहे । वाय्यग्रिसंशुद्ध हृति । कोष्ठगतेन वायुना शोषिते आधारगतेनाग्निना दम्ये पुनर्ललाटस्यचंद्रमंड-लामृतप्तवेनामृतमये जाते तिस्मन्हत्पद्यस्थां परां श्रेष्ठां जीवकलां श्रीनारायणमृतिं ध्यायेत् । कथंभृताम् । नादांते सिद्धैर्भाविताम् । प्रणवस्याकारमकारविद्वनादाः पञ्चाशास्तत्र नादांते सिद्धैर्ध्यान्ताम् । तथा च श्रुतिः । यो देहादौ स्वरः प्रोक्तो वेदांते च प्रतिष्ठितः ॥ तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वर इति ॥२३॥ तयाऽऽत्मभृतया स्वेनैव भावेन चितितया अमृतमये पिंडे दीपेन प्रभया गृहमिव व्यासे सित तिस्मिक्वादौ मानसैरुपचारैः संपूज्य तन्मयः सन्नचीदिष्यावाद्य स्थापनमुद्रया स्थापित्वा ॥२४॥ कथं पूजयेत्त्वाह । पाद्यति द्वास्याम् । धर्मादिमिर्ममासनं तत्र पद्यः च

वयजनं द्रव्याण्यात्मानमेव च ॥ प्रोच्य पात्राणि त्रीण्यद्भिरंतेर्स्तेर्द्रव्येश्व साधयेत् ॥ २१ ॥ पाद्यार्घाचमनीयार्थं त्रीणि पात्राणि देशिकः ॥ हृदा शाल्णां प्रयास्थां परां प्रम ॥ अर्ण्यां जीवकलां ध्यायेन्नादांते सिद्धभाविताम् ॥ २३ ॥ तयाऽऽत्मभूत्या पिंडे व्याप्ते संपूज्य तन्मयः ॥ आवाद्याचांदिषु स्थाप्य न्यस्तांगं मां प्रपूजयेत् ॥ २४ ॥ पाद्योपस्पर्शार्हणादीनुपचारान्य-कल्पयेत् ॥ धर्मादिभिश्व नवभिः कल्पयित्वाऽऽसनं मम ॥ २५ ॥ पद्ममष्टदलं तत्र कर्णिकाकेसरोज्ज्वलम् ॥ उभाभ्यां वेदतंत्राभ्यां महां तूभयसिद्धये ॥ २६ ॥ शुदर्शनं पाञ्चजन्यं गदासीषुधनुर्हलान् ॥ मुसलं कौरतुभं मालां श्रीवत्सं चानुपूजयेत् ॥२७॥ नन्दं सुनन्दं गरुडं प्रचण्डं चण्डमेव च ॥ महाबलं वलं चैव कुमुदं कुमुदेचणम् ॥ २८ ॥ दुर्गां विनायकं व्यासं विष्वक्सेनं गुरून्सुरान् ॥ स्वे स्वे स्थाने त्विभमुखानपूजयेत्रोक्षणादिभिः ॥ २९ ॥ चन्दनोशीरकर्पूरकुङ्कुमागुरुवासितैः ॥ सिल्लैः स्नापयेन्मन्त्रैनित्यदा विभवे सित् ॥ ३० ॥ स्वर्णधर्मानुवाकेन महापुरुषविद्यया ॥ पौरुषे-

कल्पयित्वोमाभ्यां वेदतंत्राभ्यामुभयसिद्धये महां पाद्यादीनुपचारान्त्रकल्पयेदित्यन्वयः । उपस्पर्शं आचमनमर्हणमर्घ्यम् । उभयसिद्धये वेदतंत्रोक्तमुक्तिम्राप्तये । अयमर्थः । घर्मज्ञानवैराग्येश्वयाण्यासनपर्यंकस्याग्नेयादिचतुष्कोणेषु पादाः । अधर्मादीनि पूर्वादिदिद्ध गात्राणि । त्रयो गुणाः पिट्टकाः । तत्र पूर्वादिक्रमेण मध्ये च विमलोत्कपिणी ज्ञाना क्रिया योगा प्रद्धी सत्येशानाञ्चग्रहेति नव शक्तयः । एवं यथोपदेशं धर्मादिभिर्नविभः शिक्तिभश्चासनं कल्पयित्वेति । कणिकया केसरैस्तत्रस्थस्यादिमंडलैशोञ्चललिपर्यशः ॥ २५ ॥ २६ ॥ आयुघादिपूजामाह ।
सुदर्शनमिति त्रिभिः । तत्र न्यस्तांगमित्यङ्गावरणपूजा स्विता । आसनेनैव शक्त्यावरणमित्युक्तम् । ततः सुदर्शनादिमुसलांतान्यायुघान्यष्टदिद्ध । कौस्तुभमालाश्रीवत्सानुरसि ॥२७॥ नंदादीन्पार्षदानष्टदिद्ध । गरुडं पुरतः ॥२८॥ दुर्गादीनि कोणेषु गुरून्वामतः । सुरानिद्रादिलोकपालानपूर्वादिदिद्ध । एवमेतान्देवस्याभिष्ठसान्त्रोक्षणादिभिर्चादिभिः पूजयेदित्यर्थः ॥२९॥ पाद्यादीनुपचारान्त्रकल्पयेदित्युक्तं तानेव गुणविधिभः प्रपश्चयति । चंदनेति पड्भिः ॥३०॥ मंत्रानाह । स्वर्णधर्मानुवाकः सुवर्णं धर्म परिवेधवेनमित्यादिः । महापुरुपविद्या-जितं ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते

विश्वभावन ॥ सुत्रक्षण्य नमस्तेऽस्तु महापुरुवपूर्वजेति । पौरुपं सक्तं सहस्रशीर्षेत्यादि । राजनादीनि सामानि । इंद्रंनरोनेमघिताहवंत इत्यस्यामृचि गीतानि । आदिशब्देन रौहिणादीनि ॥३१॥ वसाधुपचारेष्वलंकारलचणं गुणं विधत्ते । वस्रोति । पत्राणि कपोलवक्षस्थलादिषु लिखिताः पत्रमंग्यः । मद्भक्तश्रेत्सप्रेम यथा भवति तथा ॥ ३२ ॥ यथोचितमलंकुर्वतित्युक्तार्थम् । सर्वेसाघारणं अद्वालक्षणं गुणं विद्यते । पाद्यमिति ॥३३॥ नैवेद्ये वैभवलक्षणं गुणं विधत्ते । गुडपायसेति । शब्कुन्यस्तैलपक्वविशेषाः । आपूषाः अपूषानां मंडकादीनां समुदाः । सूषा व्यंजनानि । सति विभवं इति शेषः ॥३४॥ कालमेदेन गुणं विधत्ते । अस्यंगेति । अभिषेचनं पञ्चामृतादिस्नपनम् । अन्नाद्येति । अन्नं मोज्यमाद्यं मच्यम् । पर्वण्येकादृत्रयादौ । अन्वहं प्रत्यहं वा विभवे सति ॥ ३५ ॥ फलभुयस्त्वार्थिनोञ्नावि पूजाप्रकारमाह । विधिना स्वगृह्योक्तप्रकारेण । मेखलादिभिरुपलक्षिते । विहिते निर्मिते । तदुक्तम् । विस्तारोच्छायतस्तिस्रो मेखलाश्रुत्रंगुलाः ॥ इस्तमात्रो भवेद्गर्तः स योनिर्वेदिका तथेत्यादि । उदितं प्रज्विलतमग्नि परितः समृहेदेकत्र मेलयेत् ॥ ३६ ॥ दभैः परिस्तीर्य परितः प्रोक्षयेत् । अन्वाधायान्वाधानसंज्ञकं व्याहृतिभिः समित्प्रचेपादिरूपं णापि सुक्तेन सामभी राजनादिभिः ॥ ३१ ॥ वस्त्रोपवीताभरणपत्रस्रग्गन्धलेपनैः ॥ अलंकुर्वीत सप्रेम मद्भक्तो मां यथोचितम् ॥३२॥ पाद्यमाच-मनीयं च गन्धं सुमनसोऽक्षतान् ॥ घूपदीपोपहार्याणि दद्यानमे श्रद्धयाऽर्चकः ॥३३॥ गुडपायससपीपि शष्कुल्यापूपमोदकान् ॥ संयावद्धिसृपांश्र नैवेद्यं सित कलपयेत् ॥३४॥ अभ्यङ्गोन्मर्दनादर्शदन्तधावाभिपेचनम् ॥ अन्नाद्यगीतनृत्यादि पर्वणि स्युरुतान्वहम् ॥ ३५ ॥ विधिना विहिते कुण्डे मेखलागर्त वेदिभिः ॥ अग्निमाधाय परितः समुहेत्पाणिनोदितम् ॥ ३६ ॥ परिस्तीर्याथ पर्युचेदन्वाधाय यथाविधि ॥ प्रोक्षण्याऽऽसाद्य द्रव्याणि प्रोच्याग्नौ भावयेत माम् ॥ ३७ ॥ तप्तजाबूनदप्रख्यं शंखचकगदांबुजैः ॥ लप्तचतुर्भुजं शांतं पद्मिकंजल्कवाससम् ॥३८॥ स्फुरिकरीटकटककिट-सूत्रवरांगदम् ॥ श्रीवत्सवचसं भ्राजत्कौस्तुमं वनमालिनम् ॥ ३९ ॥ ध्यायत्रभ्यच्यं दारूणि हविषाऽभिष्टतानि च ॥ प्रास्याज्यभागावाघारौ दत्त्वा चाज्यप्हुतं हिवः ॥ ४० ॥ जुहुयानमूलमन्त्रेण षोडशर्चावदानतः ॥ धर्मादिभ्यो यथान्यायं मन्त्रैः स्विष्टकृतं बुधः ॥ ४१ ॥ अभ्यर्चाय नमस्कृत्य पार्षदेभ्यो बिंह हरेत् ॥ मूलमन्त्रं जपेद्ब्रह्म स्मरन्नारायणात्मकम् ॥ ४२ ॥ दत्त्वाऽऽचमनसुच्छेपं विष्वक्सेनाय कल्पयेत् ॥ मुखवासं सुरिभमतांवृ-

कमें कृत्वा अग्नेरुत्तरतो द्रव्याणि होमोपयोगीन्यासाद्य निधाय प्रोक्षण्या प्रोक्षणीपात्रोदकेन प्रोक्ष्याग्नी मां ध्यायेतु ॥३७॥ शंखादिभिरुद्धसंतः शोममानाश्रत्वारो भूजा यस्य तम् ॥ ३८ ॥ स्फ्ररंति किरीटादीनि यस्य तम् ॥३९॥ हिवपा घृतेनाभिघृतानि संसिक्तानि दाळणि शुष्कसिषधः प्रास्य प्रक्षिष्य । आघारौ तत्संज्ञकौ यागौ । एवमाज्यभागौ च दत्त्वा तदर्थाहतीईत्वेत्यर्थः । वत्राघारौ । प्रजापतये स्वाहेंद्राय स्वाहेति चोत्तरदक्षिणपरिधिमारस्याग्निमध्यादापरिध्यंतं धृतश्चारणह्रयौ । आज्यभागौ । अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहेत्येवं होमह्रपौ ॥४०॥ मृलमन्त्रेणाष्टाक्ष-रेण । तथा पोडश ऋचो यस्मिस्तेन पुरुपसक्तेन चावदानतः प्रत्यूचमाहुतिग्रहणोनेत्यर्थः । पुरुपह्नकोनाराधनपत्रे स एव मूलमंत्रस्तेनैव प्रत्यूचमवदानतो होम इति । मंत्रैः स्वाहातिग्रहणोनेत्यर्थः । पुरुपह्नकोनाराधनपत्रे स एव मूलमंत्रस्तेनैव प्रत्यूचमवदानतो होम इति । मंत्रैः स्वाहातिग्रहणोनेत्यर्थः । यथान्यायं पूजाक्रमेणैव । अग्नये स्विष्टकृते स्वाहेत्येवं स्विष्टकृतं च हुत्वा ॥४१॥ ततो विह्नस्यं भगवंतर्यात्रणाण्यच्यायं नमस्कृत्य पार्वद्रम्यो नंदादिभ्योऽष्टदिन्न विह्न हतेत । ततः पूजास्या-नमागत्य देवस्याग्रे सम्रुपवित्रय यथाशक्ति मृलमंत्रं जपेत् ॥ ४२ ॥ तत्र उभयत्र भणवतो भोजनसमाप्ति व्यात्वा आसनं दत्त्वा उच्छेपं विष्वक्सेनाय कल्पयित्वा तद्नुझ्या पश्चात्स्वयं भुंजीत ।

श्रीवरी

तफलम् ॥ ५५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ परस्वभावकर्माणि न प्रशंसेन्न विशिष्टे पर्वणि बहुजनसमागमः, उत्सवो वसंवादिमहोत्सवः, वदाश्रिवान् चेत्रादीन् दन्वा ॥५०॥ पूजायात्रोत्सवाश्रिवानित्यस्य विवरणं पूजादीनामिति प्रवाहार्थं संववानुवृत्त्यर्थम् । मत्साष्टिंवां मत्समानैश्वर्यम् ॥ ५१ ॥ प्रविष्ठादीनां व्यस्वसमस्वानां फलमाह । प्रविष्ठयेति । मत्साम्यवां मया साम्यमित्यर्थः ॥ ५२ ॥ सकामं प्रत्युक्तमहैतुक्रमक्तं प्रत्याह । मामेवेति । अहैतुको भक्तियोग एव कथं भवित वत्राह । भक्तियोगमिति ॥५३॥ दातुः फलमुक्तमपहवीरं निंदति । य इति । विड्मुक् विष्ठाभोजी कृमिः ॥५४॥ कर्तुर्यत्कलं वदेवान्येवामपीत्याह । कर्तुरिति । सारथेः सहकारिणो हेतोः प्रयोजकस्यानुमोदितुश्च प्रत्येतरफलमित्यन्वयः । कृतः । यतः कर्मणामेते भागिनो भागार्हाः । तत्रापि विशेषमाह । भूयसि कर्मणि सारध्यादौ च भूयोऽिषकं फलमिति ॥ ५५ ॥ पयः-प्रत्यादिमात्रेण पूजिवो यः परं पदम् ॥ प्रागेव दिशिति प्रीतः स कृष्णः शरणं मम ॥१॥ इति श्रीमद्भागवते एकादशस्कन्धे टीकायां सप्तविंशोऽच्यायः ॥२७॥ अष्टविंशे तु येः पूर्व विस्तरेणोपव-

त्रिभिर्मत्साम्यतामियात् ॥ ५२ ॥ मामेव नैरपेच्येण भक्तियोगेन विंदति ॥ भक्तियोगं स लभत एवं यः पूजयेत माम् ॥ ५३ ॥ यः स्वदत्तां परै-

र्दत्तां हरेत सुरविष्रयोः ॥ वृत्तिं स जायते विड्भुग्वर्षाणामयुतायुतम् ॥५४॥ कर्तुश्च सारथेहेंतोरनुमोदितुरेव च ॥ कर्मणां भागिनः प्रेत्य भूयो भूयसि

र्णितः ॥ ज्ञानयोगः पुनवासौ समाहत्य निरूप्यते ॥ १ ॥ इदानीमतिविस्तरेणोक्तं ज्ञानयोगं संक्षेपेण वक्तुमाह । परेपां स्वमावान् शांतघोरादीन् कर्माण च । तत्र हेतुः । विश्वमिति ॥ १ ॥ विषक्षे दोषमाइ । परेति । स्वार्थात् ज्ञाननिष्ठालक्षणात् । असति मिथ्याभृते द्वैतेऽभिनिवेशात् ॥२॥ अंशमेव दृष्टांततो दुर्शयति । तैजसे राजसाहङ्कारकार्ये इंद्रियगणे निद्रया आपन्नेऽभिभृते सति पिंडस्थो जीवः केवलं मनोमात्रेण मायां स्वमह्त्यां प्रामोति । ततो मनसि लीने सित नष्टचेतनः सन्मृत्युं वा मृत्युत्तन्यां सुपुप्ति वा प्रामोति यथा तढदेव नानार्थटक् द्वैताभिनिवेशी विश्वेषं लयं च प्रामोति । यथा प्राज्ञसंपर्काद्विश्वस्य भोगक्षयलक्षणो अंश एवमनात्मसंपर्कादात्मनोऽपि स्वरूपअंश इति भावः ॥३॥ द्वेतासत्यतया स्तुतिनिदयोनिविषयत्वं प्रपंचयति । सार्घेः पड्भिः । किं भद्रमिति । अवस्तुनो हैतस्य मध्ये किं वाऽभद्रं कियद्वाऽभद्रमित्यर्थः । अवस्तुत्वमेवाह । वाचेति वाह्यंद्रियोपलक्षणम् । वाचा उदितम्रुकं चत्रुरादिभिश्व यद्दृक्ष्यं तदनृतमिति ४॥ नन्वेवं सति देहादिभावानामप्यसत्त्वात्कथं भयहेतुत्वं तत्र सदृष्टांतमाह । छाया प्रतिविवः प्रत्याह्वयः प्रतिव्वनिः आमासः शुक्तिरजतादिः एते यथाऽसंतोऽप्यर्थकारिणो भवंति । आमृ-गर्हयेत् ॥ विश्वमेकात्मकं पश्यन्प्रकृत्या पुरुषेण च ॥ १ ॥ परस्वभावकर्माणि यः प्रशंसित निंदति ॥ स आशु भ्रश्यते स्वार्यादमत्यभिनिवेशतः ॥ २ ॥ तैजसे निद्रयापन्ने पिंडस्थो नष्टचेतनः ॥ मायां प्राप्नोति मृत्युं वा तद्वन्नानार्थद्वयुमान ॥ ३ ॥ किं भद्रं किमभद्रं वा द्वैतस्यावस्तुनः कियत् ॥ वाचोदितं तदनृतं मनसा ध्यातमेव च ॥ ४ ॥ छायाप्रत्याह्वयाभासा ह्यसंतो अपर्थकारिणः ॥ एवं देहादयो भावा यच्छंत्यामृत्युतो भयम् ॥ ५॥ आत्मैव तदिदं विश्वं युज्यते मुजित प्रभुः ॥ त्रायते त्राति विश्वातमा हियते हरतीश्वरः ॥ ६ ॥ तस्मान्न ह्यात्मनोऽन्यस्मादन्यो भावो निरूपितः ॥ निरूपितेयं त्रिविधा निर्मूला भातिरात्मनि ॥ इदं गुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया ऋतम् ॥ ७ ॥ एति द्विद्वान्मदुदितं ज्ञानिवज्ञाननेपु-णम् ॥ न निंदति न च स्तौति लोके चरति सूर्यवत् ॥ ८ ॥ प्रत्यचेणानुमानेन निगमेनात्मसंविदा ॥ आद्यंतवदसञ्ज्ञात्वा निःसंगो विचरेदिह ॥ ९॥ उद्धव उवाच ॥ नैवात्मनो न देहस्य संस्तिर्द्रष्ट्रस्ययोः ॥ अनात्मस्वदृशोरीश कस्य स्यादुपलभ्यते ॥ १० ॥ आत्माऽऽज्ययोऽगुणः शुद्धः स्वयंज्योतिरनावृतः ॥ अग्निवहारुवदिचहेहः कस्येह संस्तिः ॥ ११ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ यावहेहेंद्रियप्राणैरात्मनः संनिकर्षणम् ॥ संसारः फल-त्युतो मृत्युमभिन्याप्य । यद्वा । मृत्युर्रुयः । यावन्नेव लीयंते तावत्पर्यंतमित्यर्थः ॥५॥ नन्तु सृष्ट्यादिश्रतिभिरेव द्वैतं निरूपितं कथमसत्यं स्यात्तत्राह । आत्मैवेति सार्धद्वास्याम्। त्रायते पान्यते । त्राति पालयति ॥६॥ अन्यस्मात्सूज्यादिव्यतिरिक्तात् । त्रिविधा आध्यात्मिकादिरूपा । भातिः प्रतीतिः । नतु कथं निमृ लं प्रतीयते तत्राह । इदमिति ॥ ७ ॥ ज्ञानविज्ञानयोनैंपुणं निष्ठाम् । स्यवत्समो भूत्वा ॥ ८ ॥ एतिकष्टाप्राप्त्युपायमाह । प्रत्यक्षेणेति । यदाद्यंतवत् हैतं तद्सिद्ति ज्ञात्वा निःसंगो विचरेत् । आद्यन्तवन्ते प्रमाणानि । प्रत्यक्षेण घटादि । अनुमानेन सावयवत्वेन हर्य पृथिन्यादि । निगमेनाप्रत्यक्षमाकाशादि । आत्मसंविदा स्वानुभवेन सर्व देवयमाद्यंतवद्सच्चेति ज्ञात्वा । निःसंगस्तदासक्तिशून्यः ॥९॥ नतु यद्यात्मसंविदा सर्व दृश्यमसदित्युच्यते तद्यात्मा स्वप्रकाशो देहादिद्वैतं च जडमित्युक्तं स्याचथा च संसारप्रतिभासो न घटेतेति चोदयति । नैवेति । अनात्मस्वदशोर्जडाडयोः । अत्र हेतुः । द्रष्ट्दश्ययोः । माभूद्दयोरिप तत्राह । उपलम्यत इति ॥१०॥ एतत्प्रपंचयति । आत्मेति । अन्ययत्वादिपंचिविशेपणैर्नाशादिरागादिपुण्याषुण्याज्ञानपरिच्छेदानामसंभवं दर्शयति । हेतुहेतुमत्त्वं तु यथेष्टम् । अचिज्जहः । अयं भावः । यथैवाग्नि-

श्रीवरी

अ०२८

दारुणीभेंदेनानुपलंभेऽपि दाल्यकाइयमेवाग्निश्च प्रकाशकः तथा देहात्मनोरपीति न संस्रुतिस्तयौरन्यतरस्यापि घटत इति ॥११॥ सत्यं तथाऽप्युमयोरेवमिविक एव संसारालंबनिमत्याइ पंचिमः । यावदिति । संनिकर्पणं संबंधः । नन्वसंगस्य कृतः संबंधस्तत्राह । अविवेकिनः अज्ञानकृत इत्यर्थः । ननु स्वप्रकाशस्य कथमज्ञानकृतः संसारस्त्रत्राह । अपाथोऽपि निध्याभृतोऽपि केवलं फल्वान् फलं स्कृतिने तु तन्वतोऽस्तीत्यर्थः ॥१२॥ नन्वसतो देहादेः कृतः संसारस्कृतिहेतुत्वमिप तत्राह । अर्थे हीति । अस्यात्मनः ॥१३॥ ननु कथंचिञ्जानतो विषयस्कृतिवीवन्मुक्तस्यापि दुर्वा-रेत्यनिमोक्षिप्रसंगः स्यानत्राह । यथा हीति । प्रस्वापः स्वप्नः वहूननर्थान् विभित्तं पृष्णातीति तथा ॥१४॥ अहंकारलक्षणो देहादिसंनिकर्प एव संसारालंबनिमत्यन्वयव्यतिरेकाम्यां दर्शयति । शोकेति । सुपुष्त्यादौ तेपामदर्शनाद्दं सुलीतिवच्चैतन्यं प्रतीत्यभावाच दश्यत्वाच सुलादीनां कृशत्वादिवद्दृष्टृधर्मत्वानुपपत्तिरिति भावः । उक्तं च । सुप्तेऽहिम न दश्यंते सुखदोषप्रवृत्तपः ॥ अतस्तस्यैव संसारो न मे संस्रुतिसाक्षिणः ॥१५॥ ननु यद्यहंकारस्य संसारस्ति सुक्तिरिप तस्यैवेति सुक्तावहंकारावशेषः प्रसञ्जेत तत्राह । देहेति। देहादिष्वभिमानो यस्य सः । अतम्ब तेपाम्विति जीवः । अतएव गुणकर्ममयी मृतिर्यस्य सः । एवं च सूच्मोपाधिभिर्वहृधेव सन्नादिश्चत्रीतिः संसारे परमेश्वराधीनः सर्वतो धावत्यतो नायं दोष इति भावः ॥१६॥ तदेवमहंकारकृतं

वांस्तावदपार्थों उप्यविवेकिनः ॥१२॥ अर्थे ह्यविद्यमाने उपि संसृतिर्न निवर्तते ॥ ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने उनर्थागमो यथा ॥ १३ ॥ यथा ह्यप्रति चुद्धस्य प्रस्वापो बह्वनर्थभृत् ॥ स एव प्रतिचुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते ॥ १४ ॥ शोकहर्षभयकोधलोभमोहस्पृहादयः ॥ अहंकारस्य दृश्यंते जन्ममृत्युश्च नात्मनः ॥१५॥ द्रेहेंद्रियप्राणमनो ऽभिमानो जीवो उन्तरात्मा गुणकर्ममूर्तिः ॥ सूत्रं महानित्युरुधेव गीतः संसार आधावति कालतंत्रः ॥१६॥
अमूल्पेतद्बहुरूप्रूप्यूप्तं मनोवचःप्राणशरीरकर्म ॥ ज्ञानासिनोपासनया शितेन छित्वा मुनिर्गा विचरत्यतृष्णः ॥१७॥ ज्ञानं विवेको निगमस्तपृश्च
प्रत्यक्षमैतिह्यमथानुमानम् ॥ आद्यंतयोरस्य यदेव केवलं कालश्च हेतुश्च तदेव मध्ये ॥ १८ ॥ यथा हिरण्यं स्वकृतं पुरस्तात्पश्चाच सर्वस्य हिरण्ययस्य ॥ तदेव मध्ये व्यवहार्यमाणं नानापदेशैरहमस्य तद्वत् ॥१९॥ विज्ञानमेतित्त्रयवस्थमंग गुणत्रयं कारणकार्यकर्त् ॥ समन्वयेन व्यतिरेकतश्च

वंधमुपपाद्येदानीं ज्ञानेन तित्रवृत्तौ मुक्तिरित्याह । अमूलमित । वस्तुतो मूलशून्यज्ञानतस्तु बहुभी रूपैर्देवादिशरीरै रूपितं प्रकाशितमेंद्रजालिकतुन्यमिति वा । किं तत्तदाह । मन इति मनआद्दीनां इंद्रः । यद्वा । मनआदिषु क्रियत इति कर्म अहंकरणं गुरोरुपासनया निशितेन तीच्णेन ज्ञानखड्गेन छित्त्वा ॥१०॥ तदेव ज्ञानं स्करपसाधनफलैनिरूपयित। ज्ञानमिति । विवेको ज्ञानम् । साधनान्याह । निगमो वेदः । तपः स्वधमः । प्रत्यचं स्वानुभवः । ऐतिह्यमुपदेशः। अनुमानं तर्कः । फलमाह । आद्यंतयोर्यदस्य जगतो मध्येऽपि तदेव केवलं न तु जगदिति। किं तत्कालः। कल्यति प्रकाशयित यस्तथा हेतुः कारणं च यत् तदेव । एतदुक्तं भवति । यदस्य विश्वस्य कारणं प्रकाशकं च ब्रह्म तदात्मकमेवेत्व ततः पृथितिस्वयक्तारालंवनस्यापि विश्वस्य कारणमात्रात्मकत्वं सदृष्टांतमाह । यथेति । स्वकृतं सुष्ठु कुंडलादिरूपेण विरचितं यद्धिरूपम् । कीदशम् । हिर्ण्ययस्य कुंडलादेरुत्यचेः पुरस्ताकाशाच पश्चान्मध्ये च कटकं कुंडलिमत्यादिनानाच्यपदेशैर्च्यवहारं प्राप्यमाणमपि तदेव यथा तद्धदस्य कारणभ्तोऽह्मेव नानाच्यवहारालंवनं न तु मत्तः पृथविश्वमिति ॥१८॥ तदेवं कार्यस्य कारणमात्रात्मकतामुक्तामुक्ताम्यस्य प्रकाशमहानमिति । विश्वनस्यम् । यकारस्य प्रक्त्याद्वारेऽनुरोधेन जाप्रदादि व्यवस्यं यद्भिज्ञानं

74 O

. **6** 

मनस्तद्वस्थाकारणरूपं च यव्गुणत्रयम् । यच कारणकार्यकर् । कारणमध्यात्मं कार्यमधिभूतं कर्त् अधिदैवम् । एवं गुणत्रयकार्यभूतं त्रिविधं जगत् । एतद्येन तुर्येण सामान्यज्ञानमात्रेण समन्वयेन भवति । येनानुगतं प्रकाशत इत्यर्थः । तमेव मांतमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभातीति। तथा। चक्षुपश्रक्षुक्त श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो ये मनो विद्रित्यादिश्र्तेश्व । ननु विशेषविज्ञानन्यिति ने तृत्यं नामोपलभामहे तत्राह । व्यतिरेकतश्च समाध्यादौ यद्स्ति तदेव सत्यमिति ॥२०॥ एवं कालत्रयेऽप्यव्यमिचारिणः सत्यत्वमुक्तं व्यमिचारिणस्त्यस्त्यतामाह । न यदिति। मध्ये च तत्त्पृथङ्नास्ति किंतु व्यपदेशमात्रम् । कृतः । यतो यद्यत्परेणान्येन भृतं जातं प्रसिद्धं प्रकाशितं च तत्तदेव कारणप्रकाशकं तावनमात्रं स्थान्न प्रयोगिति मे मनीपा बुद्धिः । वाचारंमणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् । सर्वं खन्वदं त्रक्षेत्यादिश्रतेः । कारणप्रकाशकव्यतिरेकेण कार्यस्य प्रकाश्यस्य चानुपलंभादिति भावः ॥ २१ ॥ एवं सामान्यतः कार्यप्रकाश्यकाशकान्यमान्यस्यमान्यस्यमाने स्थामभेदमुपपाद्य प्रस्तुते तदुभयविवेकपूर्वकं प्रपंचस्य ब्रह्माभेदमाह । अविद्यमान इति । योऽपं वैकारिको विकारसमृहः स एव प्रागविद्यमानो राजससर्गः । रजोद्वारेण त्रस्रकार्यभ्यः । अवभासतेऽपि त्रह्म प्रकाश्यक्वेत्यर्थः । ब्रह्म तु स्वयं स्वतःसिद्धं न तु कार्यमित्यर्थः । ज्योतिश्च प्रकाशकमित्यर्थः। अतःकारणाद्विद्याणि च अर्थास्तन्याणि चात्मा मनश्च । देवानामप्युपल-

येनेव तुर्येण तदेव सत्यम् ॥२०॥ न यत्पुरस्तादुत यन्न पश्चान्मध्ये च तन्न व्यपदेशमात्रम् ॥ भूतं प्रसिद्धं च परेण यद्यचदेव तत्स्यादिति मे मनीषा ॥ २१ ॥ अविद्यमानोऽप्यवभासते यो वैकारिको राजससर्ग एषः ॥ ब्रह्म स्वयंज्योतिरतो विभाति ब्रह्मेंद्रियार्थात्मविकारित्त्रम् ॥ २२ ॥ एवं स्फुटं ब्रह्मविवेकहेतुभिः परापवादेन विशारदेन ॥ व्रित्त्वाऽऽत्मसंदेहसुपारमेत स्वानंदतुष्टोऽखिलकामुकेभ्यः ॥ २३ ॥ नात्मा वपुः पार्थिवमिद्रि-याणि देवा ह्यसुर्वायुजलं हुताशः॥ मनोऽन्नमात्रं थिषणा च सत्त्वमहंकृतिः खं क्षितिरर्थसाम्यम् ॥२४॥ समाहितैः कः करणेर्गुणात्मिभर्गुणो भवेन्मत्यु-विविक्तधाम्नः ॥ विक्षिप्यमाणेरुत किं च दूषणं धनैरुपेतैर्विगते रवेः किम् ॥ २५ ॥ यथा नभो वाय्वनलांचुभूगुणेर्गतागतैर्वर्तुगुणेर्न सज्जते ॥ तथाऽक्षरं सत्त्वरजस्तमोमलेरहंमतेः संस्तिहेतुभिः परम् ॥२६॥ तथापि संगः परिवर्जनीयो गुणेषु मायारिचतेषु तावत्॥ मङ्कत्त्रयोगेन द्देन याव-

क्षणम् । विकाराः पंचभ्तानि । एवं चित्रं त्रक्षेव भातीति ॥२२॥ उपसंहरति । एवं निगमतपःप्रत्यचैतिह्यानुमानैः स्फुटं यथा मवति तथा ब्रह्मविवेकहेतु भिस्तथा परस्य देहादेरपवादेनात्मस्व-निरासेन च । कीटशेन । विशारदेन निपुणेन । गुरुणा निमित्तभूतेनेति वा । आत्मविषयं संदेहं छित्त्वा स्वानंदतुष्टः सन्नाखिरुम्यः काम्रकेम्य इंद्रियादिम्य उपारमेत् निःसंगो मवेत् ॥ २३ ॥ परापवादं प्रपंचयित । वपुरात्मा न भवति पार्थिवत्वाद्धटवत् । तथा इंद्रियाणि तदिषष्ठातारो वा देवा असः प्राणो िषपणा बुद्धिः सन्त्वं चित्तमहंकृतिरित्येते आत्मा न भवति । कृतः अन्नमान्त्रम् । अन्नोपष्टम्यत्वाच्छरीरवत् । वायुर्जलं च हुताशस्तेजः खं क्षितिरिति पंचभूतान्यर्थाः शब्दादयः प्रकृतिर्वति। बढत्वात् यटवदिति । यद्धा । हिश्वदेनानुमानांतराणि स्चितानि । तद्यथा । इंद्रियाण्यात्मा न भवति । करणत्वाद्धास्यादिवत् । देवाक्च वैकारिकत्वानमनोवत् । प्राणक्च वायुत्वाद्वाह्याद्यवित्त्यादि ॥२४॥ एवं विवेकज्ञानवतो मुक्तस्य नेद्रियादिकृतगुणदोपसंबंध इत्याह । समाहितैरिति । मत्सुविविक्तधाम्नः मम सुष्ठ विविक्तं धाम स्वरूपं येन तस्य प्रकाशकस्य प्रकाश्ययुणदापा न भवतीति रिवद्धातान्त्रस्वर्वे संस्तिहेतु भिने युज्यते। यदा । अदंकान्दिनाह्य श्रीताह्य । अदंगित । वाय्वदिनां शापणदहनवलेदनराज्ञापूतरत्वादि भिर्तावागित्रस्वतु गुणैः श्रीताष्णादिभिन्तं। अदंगतरहकारात्वरमञ्चरं संसृतिहेतु भिने युज्यते। यदा । अदंकान्त्रस्व श्रीताष्ट्यादिभिन्तं। व्यव्देनात्वर्वे । यदा । अदंकान्त्रस्व । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद्यते । विविद श्रीघरी

3020

रस्य संमृतिहेतुभिरिति ॥२६॥ मुक्तवदसम्यग्ज्ञानी न यथेष्टमाचरेदित्याह द्वास्याम् । तथाऽपीति । गुणेषु विषयेषु रजो रागः । यनसः कषाय इति दुनिरासतामाह ॥२७॥ तदेव दष्टातेनोप-पादयित । यथेति । नृणामामयो रोगः । असाध्वसम्यक् यथा भवित तथा । अपक्वकपायकर्म अदग्धाः कपाया रागादयस्तन्मूलानिकर्माणि यस्मिस्तत् । अतप्व सर्वसं सर्वेषु पुत्रादिषु सज्जमानं मनः कुयोगिनमसम्यग्ज्ञानिनं विध्यति अंशयित ॥२८॥ नतु कथंचिद्विपयसंगे यदि योगअंशः स्यादलं तिहं सोपायेन योगमार्गेण तत्राह । कुयोगिन इति। मतुष्यभूतैर्वभूशिष्यादिरूपै स्विदशैष्ठपम् सृष्टेः प्रेरितैः । तथा च श्रुतिः । यस्मात्तदेषां न प्रियं यदेतन्मनुष्या विद्युरिति । भूयो जन्मांतरे न तु कर्मतंत्रं कर्मविस्तारम् ॥२९॥ नतु विद्वपापि सर्वथा कर्म दुष्परिहरमिति पुनः संसारः स्यादत आह । करोतीति । विद्वपोऽन्योऽसौ जंतुर्देह एव भोजनादिकर्म करोति क्रियते विक्रियते च । तेन कर्मणा प्रष्ट्याद्यपि प्रामोतीत्यर्थः। केनापि संस्कारादिना चोदित आनिपातान्मरणपर्यतं करोति । विद्वास्तु प्रकृतौ देहे स्थितोऽपि कर्मणि न विक्रियते निरहङ्कारित्वात्। हर्पविपयादिभिः संसारं प्रामोति ॥३०। किंच आस्तां तावहैदिककर्मभिविकारशंका यतो देहमप्यसौ न पश्यतीन्याह । तिष्ठंतिमिति । उत्तंतं मूत्रयंतम् । स्वभावप्राप्तमन्यदिप दर्शनस्वर्शनादि ईहमानं कुर्वतमात्मानं देहम् ॥३१॥ नन्विद्वियवतः सर्वथा कथमदर्शनं संभवति तत्राह । यदि स्मेति । यद्यप्यसतां

द्रजो निरस्येत मनःकषायः ॥२७॥ यथाऽऽमयः साधु चिकित्सितो नृणां पुनः पुनः संतुद्दि प्ररोहन् ॥ एवं मनोऽपककषायकर्म कुयोगिनं विध्यित सर्वसङ्गम् ॥२८॥ कुयोगिनो ये विहतांतरायम्नुष्यभूतैस्त्रिदशोपसृष्टेः ॥ ते प्राक्तनाभ्यासबलेन भूयो युझित योगं न तु कर्मतन्त्रम् ॥२९॥ करोति कर्म क्रियते च जन्तुः केनाप्यसौ चोदित आनिपातात् ॥ न तत्र विद्वान्प्रकृतौ स्थितोऽपि निवृत्ततृष्णः स्वसुखानुभूत्या ॥३०॥ तिष्ठन्तमासोनमुत व्रजन्तं शयानमुक्षन्तमदन्तमन्नम् ॥ स्वभावमन्यत्किमपीहमानमात्मानमात्मस्थमितन् वेद ॥३१॥ यदि स्म पश्यत्यसिद्दिद्रयार्थं नानाऽनुमानेन विरुद्ध- मन्यत् ॥ न मन्यते वस्तुतया मनीषी स्वाप्नं यथोत्थाय तिरोदधानम् ॥३२॥ पूर्वं गृहीतं गुणकर्मचित्रमज्ञानमात्मन्यविविक्तमङ्ग ॥ निवर्तते तत्पु- नरीच्चयेव न गृह्यते नापि विसृज्य आत्मा ॥ ३३ ॥ यथा हि भानोरुदयो नृचचुषां तमो निहन्यात्र तु सिद्धियते ॥ एवं समीक्षा निपुणा सती मे हन्यात्तमिस्तं पुरुषस्य बुद्धेः ॥३४॥ एष स्वयंज्योतिरजोऽप्रमेयो महानुभृतिः सकलानुभृतिः ॥ एकोऽद्वितीयो वचसां विरामे येनेपिता वागसवश्चरंति

विद्यिखानामिद्रियाणामधं पश्यित तथापि नानात्वान्मिध्यास्वमविद्रियनुमानेन विरुद्धं वाधितं तद्ययदात्मव्यितिरक्तं मनीपी वस्तुत्या न मन्यते। स्वमादृत्थाय प्रबुच्य संस्कारमात्रेण स्वामं विषयं स्कुरंतमतएव स्वयमेव तिरोभवंतं यथा तद्वत् ॥३२॥ तदेवमात्मा न विक्रियत इत्युक्तम् । नन्वेतदनुपपन्नं बद्धावस्थायां त्यज्यमानत्वात् मुक्तावस्थायां च गृह्यमाणात्वात्। निह्न त्रीह्योऽवधातेन न्रीहिमावत्यागतस्तं हुलीमावेन गृह्यमाणा न विक्रियते तत्राह् । पूर्वमिति । बद्धावस्थायां गुणैः कर्मभिश्च चित्रमज्ञानकार्यं देहेंद्रियादिलचणमात्मन्यध्यासेनाविविक्तं गृहीतमासीचदेव पुनर्जानेन निवर्तते । आत्मा तु न केनापि रूपेण गृह्यते नापि त्यज्यते । अयं भावः । मुक्तेः क्रियाफलत्वे भवेदेतावदात्मनो विकारः तस्यास्त्वारोपिताज्ञानमात्रनिष्टत्विरूपत्वानात्मसंस्पशित्वं बंघमोक्षयोः अतो न विकार इति ॥ ३३ ॥ एतदेव दृष्टांतेन स्पष्टयति । यथेति । न तु पूर्वमेव सत् घटादि पुनर्विघचे करोति । मे या समीक्षा आत्मविद्या ॥ ३४ ॥ आत्मनो निर्विकारतां प्रपंचयित । इत्यनेनापरोक्षतया नित्यप्राप्तस्यात्मनः प्राप्ति वारयति । स्वयंज्योतिरित्यनेनाज्ञानमलापाकरणलक्षणां विकृति वारयति । अज इत्युत्पचि वारयति । अप्रमेय इति ज्ञानलक्षणातिश्वामानेन

संस्कारम् । महानुभृतिरिति देशकालपरिच्छेदाभावो नास्तित्ववृद्धिवपरिणामापक्षयनाशान् । स्वयंज्योतिष्ट्वादौ हेतुः सकलानुभृतिरिति । एकोऽद्वितीय इति विकारहेतोरन्यस्यामावात्र कोपि विकार इति दर्शयति । नतु श्रुतिविषयस्य कथं स्वयंज्योतिष्ट्वादि तत्राह । वचसां विरामोऽगोचरत्वेन निवृत्ती सत्याम् । तथा चश्रुतिः। यतो वाचो निवर्तते अप्राप्य मनसा महेति । तत्र हेतुः । यनेषिताः प्रेपिताः । तथा च श्रुतिः । केनेपितं पति प्रेपितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः केनेपितां वाचिममां वदितं चत्तुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति ।। श्रोत्रस्य श्रोत्रं यन्मनसो मनो यद्वाचो ह वाचं प्राणस्य प्राणम्रत चज्जपश्चज्जरिति ॥३५॥ अद्वितीयत्वम्रपपाद्यितं मेदस्यावास्तवस्वमाह । एतावानिति ।केवले मिन्ने आत्मन्नात्मनि विकल्प इति यदेतावनसर्वोऽप्यात्मनो मनसः संमोहो भ्रमः । यतः स्वमात्मानमृते विना विकल्पस्यावलंब आश्रयो नास्ति । रजतश्रमस्येव शुक्तिं विना । नेह नानास्ति किंचन ॥ इंद्रो मायाभिः पुरुह्प ईयते ॥ युक्ता द्यस्य हरयः शतादशेत्याद्श्रतेरि-त्यर्थः ॥३६॥ केचित्युनः प्रत्यक्षादिप्रतीतस्य प्रपंचस्य बाधयोगाद्देदांतार्थानां च कत्वर्थकर्त्तप्रतिपादनपरत्वेनार्थवाद्त्वाद्द्दैतं सत्यमिति मन्यंते। तन्मतमनुत्र दृपयति। यदिति । नामाकृतिभिर्प्राद्धं नामरूपोपलिं पंचवणे पंचभ्तात्मकं द्वयं द्वैतं यत्तद्वाधितमिति पंडितमानिनामत्र वयमेव पंडिता इत्यभिमानवतां वेदांतेष्वयमर्थवाद इति प्रतीतिर्न तत्त्वविदाम् । यतो व्यर्थेनापि विनाऽष्यर्थेन

॥३५॥ एतावानात्मसंमोहो यद्विकल्पस्तु केवले ॥ आत्मन्नृते स्वमात्मानमवलम्वो न यस्य हि ॥ ३६ ॥ यन्नामाकृतिभिर्माह्यं पञ्चवर्णमवाधितम् ॥ व्यर्थेनाप्यर्थवादो उयं द्वयं पण्डितमानिनाम् ॥ ३७॥ योगिनो ऽपकयोगस्य युञ्जतः काय उत्थितैः ॥ उपसर्गेर्विहन्येत तत्रायं विहितो विधिः ॥३८॥ योगधारणया कांश्रिदासनैर्धारणान्वितैः ॥ तपोमन्त्रौषधैः कांश्रिदुपसर्गान्विनिर्दहेत् ॥३९॥ कांश्रिन्ममानुध्यानेन नामसंकीर्तनादिभिः ॥ योगेश्व-राजुवृत्त्या वा हन्यादशुभदाञ्छनैः ॥ ४० ॥ केचिद्देहिममं धीराः सुकल्पं वयसि स्थिरम् ॥ विधाय विविधोपायैरथ युझंति सिद्धये ॥ ४१ ॥ निर्ह तत्कुशलाहत्यं तदायासो ह्यपार्थकः ॥ अंतवत्त्वाच्छरीरस्य फलस्येव वनस्पतेः ॥४२॥ योगं निषेवतो नित्यं कायश्चेत्कल्पतामियात् ॥ तच्छद्दभ्यात्र मितमान्योगमुत्सुज्य मत्परः ॥४३॥ योगचर्यामिमां योगी विचरन्मद्वःचपाश्रयः ॥ नांतरायैर्विहन्येत निस्पृहः स्वसुखानुभूः ॥ ४४ ॥ इति श्रीमद्भा-

सा प्रतीतिः । तथाहि न ताबद्धिध्येकवाक्यत्वं तेपामपि सतोऽर्थवादत्वं स्यात् । न चाकर्छभोक्तपरमानंदरूपात्मप्रतिपादनं कर्मविधिशेषतां भजते । न चाबाधितत्वं द्वेतस्य नामरूपात्मकत्वात् प्राध-त्वात् पंचवर्णात्मकत्वात् स्वमवदित्याद्यनुमानैर्वाचारंभणादिश्रुतिभिश्च वाधितत्वादिति ॥३७॥ तदेवं ज्ञानयोगं सपरिकरं निरूप्येदानीं सन्निष्टस्य विघ्नप्रतीकारमाह । योगिन इति त्रिमिः । योगं युक्कतः कायो यद्यंतरेवोत्पन्नैरुपसर्गै रोगाद्यपद्रवैरिभभ्येत । विधिः प्रतीकारः ॥३८॥ योगधारणया सोमस्यीदिधारणया संतापयेत्यादीन् । आसनैर्वायुधारणान्वितैर्वातादिरोगान् । तपोमंत्रीपर्धः पापग्रहसर्पादिकृतान् ॥३९॥ ममानुष्यानादिभिः कामादीन् । योगेश्वरानुवृत्त्या दंभमानादीन् हन्यात् ॥४०॥ अन्ये तु देहसिद्धवर्षभेवतत्सर्वं कुर्वति तद्दृपयति । केचित्युनरेतैरन्येश्वोपायेर्देहमेव सुकल्पं घरारोगादिरहितं वयसि तारुण्ये स्थिरं च कृत्वा अद्वंद्वपरकायप्रवेशादिसिद्धये तत्तद्वारणारूपं योगं युझंति न तु ज्ञाननिष्ठारूपम् ॥४१॥ कुश्लैः प्राज्ञैरादरणीयं न भवति । वनस्पतिव-दात्मैव स्थायी शरीरं तु फलवन्नश्वरमित्यर्थः ॥ ४२ ॥ ननु वनचित्समाध्यंगत्वेनापि प्राणायामादियोगे क्रियमाणे जरारोगाद्यभावो दृज्यते सत्यं तथापि समाधिम्रुत्सुज्य न तत्र सञ्जेतेत्याह । योगिमति । तत् तां देहिसिद्धि न अइध्यास विश्वसेत् ॥ ४३ ॥ तदेवं विध्नप्रतीकारैयोंगं कुर्यादित्युक्तं मुच्छरणस्य तु न विध्नशंकाऽपीत्याह । योगचर्यामिति । विचरन्प्तमुखे अनुभूरनुभृतिर्यस्य

सः । स्पृह्णामूला हि विद्नाः सा च भदपाश्रयस्य निवर्ततेऽतोऽन्तरायैरविहतः स्वानंदपूणीं भवतीति ॥४४॥ समाहृत्य स्वयोगं तु समस्तोपनिद्रद्रसम् ॥ सख्ये ग्रुख्यतमां मिक्तं ग्रुनरुपादिशत् ॥ इति श्रीमद्भागवते एकादशस्कन्धे टीकायामृष्टाविशतितमोऽष्यायः ॥२८॥ ऊनित्रंशे तु यः पूर्वं विस्तरेण निरूपितः ॥ भक्तियोगस्तमेवाह स्वमक्ताय समासतः ॥१॥ अतिक्लेशिमवालच्य योगे संगैकसंपित् ॥ सुखोपायं पुनः कृष्णासुद्धवः परिष्टच्छिति ॥२॥ अनात्मनोऽवशीकृतमनसः अंजसा अप्रयासतो यथा सिष्येत्तत्त्रथा अंजसा सुवोधं यथा तथा मे त्रृह् ॥१॥ सुदुष्करतां प्रपंचयित । प्रायश इति । मनो युंजतो निगृह्णन्तो विपीदंति क्लिश्यंति । कृतः । असमाधानादिनग्रहात् । कथंचिन्मनसो निग्रहे च किश्वतः श्रांताः संतः ॥२॥ यस्मादेवं केवलं विपीदंति । अथातः अत्यवः यथा भवति तथा नु निश्चितं अयेरन् सेवंते । अमी तु त्वन्मायया विहताः । के । ये योगकर्मिमिनिनः संतो न श्रयंते । यद्धा । अमी त्वद्भक्तास्त्वन्मायया न विहताः । अतएव योगकर्मिमः कृत्वा मानिनो न भवति । अन्ये तु त्वन्मायया मोहिताः संतो वयं योगङ्गा वयं कर्मकुशला इति केवलं गिविता भवति । न तु सुच्यंत इत्यर्थः ॥३॥ त्वद्भक्तास्त त्वत्रसादेन कृतार्था भवतिति नातिचित्रमित्याह । किमिति । अनन्यशरणेषु दासेषु तवात्मसान्वं तदधीनत्वं यद्यथा नंदगोपीवल्वित

गवते महापुराणे एकादशस्कन्धे अष्टाविंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ उद्भव उवाच ॥ सुदुष्करामिमां मन्ये योगचर्यामनात्मनः ॥ यथांजसा पुमान्सिद्ध्येन्तमे बूह्यंजसाऽच्युत ॥१॥ प्रायशः पुण्डरीकाक्ष युंजन्तो योगिनो मनः ॥ विषीदंत्यसमाधानान्मनोनिप्रहक्षिताः ॥२॥ अधात आनन्ददुघं पदां-चुजं हंसा श्रयेरत्ररविंदलोचन ॥ सुखं चु विश्वेश्वर योगकर्मभिस्त्वन्माययाऽमी विहता न मानिनः ॥३॥ कि ृचित्रमच्युत तवेतदशेषवंधो दासेष्व-नन्यशरणेषु यदात्मसात्त्वम् ॥ योऽरोचयत्सह मृगैः स्वयमीश्वराणां श्रोमित्करीटतटपीडितपादपीठः ॥ ४ ॥ तं त्वाऽखिलात्मदियतेश्वरमाश्रितानां सर्वार्थदं स्वकृतविद्विमुजेत को चु ॥ को वा भजेत्किमपि विस्मृतयेऽचुभूत्यै किंवा भवेत्र तव पादरजोज्ञषां नः ॥ ४ ॥ नैवोपयंत्यपचितिं कवयस्त-वेश ब्रह्मायुषाऽपि कृतमृद्धमुदः स्मरंतः ॥ योंऽतर्बहिस्तनुभृतामश्चभं विधुन्वन्नाचार्यचैत्यवपुषा स्वगतिं व्यनक्ति ॥ ६ ॥ श्रीश्चक उवाच ॥ इत्युद्ध-

प्रभृतिब्वेतिक चित्रं नाश्चर्यमित्यर्थः । यतो यो भवान् श्रीरामरूपेण मृगैर्वानरैः सह साहित्यं सख्यमिति यावत् । अरोचयत् प्रीत्या कृतवान् । कथंभूतः । ईश्वराणां ब्रह्मादीनां यानि श्रीमंति किरी-टानि तेपां तटान्यग्राणि तैः पीडितं विद्युठितंपादपीठं यस्य स्वयं तथाभृतोऽपि सन् ॥४॥ अतस्त्वां परित्यज्य को नामान्यत्संश्रयेदित्याह । तं त्वेति । तमेवंभूतं त्वां को तु विसृजेस भजेत् । कथं-भूतः । स्वकृतवित् बलिप्रह्वादादिषु त्वया कृतमनुग्रहं जानन् । यहा । स्विस्मिन्नेवांतर्यामितया कृतभुपकारं विद्वान् । तदेवाह । अखिलात्मदियतेश्वरं अखिलस्य जगतः आत्मानं चेतियतारमात्म-त्वादेव दियतं प्रेष्ठं सुसेन्यमीश्वरत्वादव्ययं भजनीयम् । किंच आश्रितानां सर्वार्थद्म् । तिर्हं किं फलोइरोनाहं सेन्यः निह्न । किमप्यिनरुक्तं त्वह्चवितिक्तं स्वर्गाद त्वया दत्तमिष को वा भजेत्से-वेत । वर्ष्वभूतं तत् । यत्केवलं भूत्ये इन्द्रियभोगाय । अनु अनंतरमेव त्वद्विस्मृतये भवति । यद्वा । त्वह्चवितिक्तं किमपि भवेतांतरं धर्मज्ञानादिसाधनं वा भूत्ये ऐश्वर्याय संसारस्य विस्मृतये मो-श्वाय को वा भजेन्न कोऽपि । ननु तत्साधनं विना भोगमोक्षादिकलं कथं स्याचत्राह । किंवेति । तदुक्तम् । या वै साधनसंपत्तिः पुरुषार्थचतुष्टये ॥ तया विना तदामोति नरो नारायणाश्रय इति ॥ । ।।।। आस्तामन्यभजनवार्ता त्वत्रतेषकारस्य त्वय्यात्मनिवदेनेनव निष्कृतिनीन्यथेत्याह । नैवेति । अपचितिं प्रत्युपकारमानृण्यमिति यावत् । कवयो व्यवदेवोऽपि नैव प्रामुनंति । यतः तत्कृत-

मुषकारं स्मरंतः। ऋद्वमुदः उपचितप्रमानंदाः । उपकारमेवाह । यो भवान् बहिराचार्यवपुषा गुरुरूपेणांतश्र चैत्यवपुषांतर्यामिरूपेणाशुमं विषयवासनां विन्युन्वित्रस्थन्स्वगितं निजं रूपं प्रकट्यति तस्य तव ॥६॥ ईश्वरेश्वरत्वे हेतुः । जगत्कीडनकं कीडोपकरणं यस्य सः । ननु जगत्सृष्टचादिना ब्रह्मेशादयः कीडंति तब्राह । स्वराक्तिभः सन्वादिभिर्मः हीतं मृतित्रयं येन सः । सप्रेम प्रमादेतं मनोहरं स्मितं यस्य सः । सप्रेम यथा तथा जगादेति वा ॥७॥ हंतित सहषं संवोधनम् । सुमंगलानसुखरूपान्। मृत्युं संसारम् । दुर्जयमन्येरुपायैः ॥८॥ प्रण्यदेशलक्षणं मद्भक्तेरिति । देवादिष् ये मां स्मरन् शनकेरसंरंभतः कुर्यात् । तदाह । मय्यपिते मनश्चित्ते संकल्पविकल्पानुसंधानात्मके येन । अतएव मद्भमेष्टिवात्ममनसो रितर्यस्य सः ॥९॥ पुण्यदेशलक्षणं मद्भक्तेरिति । देवादिष् ये मद्भक्तास्तेषामाचितितिनि कर्माणि चाश्रयेत ॥१०॥ सत्रेण संभूय वा ॥११॥ अंतरंगां भक्तिमाह । मामिति त्रिभिः । सर्वभृतेष्वात्मनि चात्मानमीव्यरं स्थितं मामेवेचेत । ननु कथमेकस्य सर्वेषु पृत्तिस्तत्राह । बहिर्गतःपूर्णमित्यर्थः । तत्कुतः । अपाष्टतमनावरणम् । तदिप कुतः। यथा खनसंगत्वादित्यर्थः ॥१२॥हे महाद्यते अतिप्राज्ञ ! इत्यनेन प्रकारेण केवलं ज्ञानरूपां दृष्टमाश्रितः सन्स-

वेनात्यनुरक्तनेतसा पृष्टो जगत्की इनकः स्वशक्तिभः ॥ गृहीतमृर्तित्रय ईश्वरेश्वरो जगाद सप्रेममनोहरस्मितः ॥ ७ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ इंत ते कथियवामि मम धर्मान्सुमंगलान् ॥ यान् श्रद्धयाऽऽचरन्मत्यों मृत्युं जयित दुजयम् ॥ ८ ॥ कुर्यात्सर्वाणि कर्माणि मद्य शनकेः स्मरन् ॥ मय्यर्षित-मनिश्चतो मद्धर्माऽऽत्ममनोरितः ॥ ९॥ देशान्पुण्यानाश्रयेत मद्धक्तेः साधुभिः श्रितान् ॥ देवासुरमनुष्येषु मद्धक्ताचरितानि च ॥ १०॥ पृथन्मत्त्रेण वा मह्यं पर्वयात्रामहोत्सवान् ॥ कारयेद्गीतनृत्याद्यैर्महाराजविभूतिभिः ॥ ११ ॥ मामेव सर्वभूतेषु विहरन्तरपावृतम् ॥ ईचेतात्मिन चात्मानं यथा सममलाशयः ॥ १२ ॥ इति सर्वाणि भृतानि मद्धावेन महाद्यते ॥ सभाजयन्मन्यमानो ज्ञानं केवलमाश्रितः ॥ १३ ॥ बाह्यणे पुल्कसे स्तेने ब्रह्मण्येऽकें स्फुलिंगके ॥ अक्रूरे क्रूरके चैव समहवपण्डितो मतः ॥ १४ ॥ नरेष्वभीचणं मद्धावं पुंसो भावयतोऽचिरात् ॥ स्पर्धाऽसुयातिरस्काराः साहंकारा वियन्ति हि ॥ १५ ॥ विसृज्य स्मयमानान्स्वान्दशं ब्रीडां च देहिकीम् ॥ प्रणमेदंडवद्भूमावाश्वचंडालगोखरम् ॥ १६ ॥ यावत्सर्वेषु भृतेषु मद्धावो नोपजायते ॥ तावदेवमुपासीत वाङ्मनःकायवृत्तिभिः ॥ १७ ॥ सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्ययाऽऽत्ममनीपया ॥ परिपश्यनुपरमेत्सर्वतो मुक्तसंशयः

वीणि भूतानि मद्भावेन मन्यमानः समाजयन्पंडितो मत इत्युत्तरेणान्वयः ॥१३॥ नतु उत्तमाधममध्यमेष्वेकरूपेण समाजनमपांडित्यमेव स्यात्पृज्यपूजादिव्यितिक्रमादित्याशंक्य तामेव ज्ञानदृष्टि प्रपंचयति। ब्राह्मण इति। विषमेष्विप समदक् समं मामेव पश्यन्। वैपम्यमेव चतुर्धा दर्शयति। ब्राह्मणे पुल्कसे इति। जातितो वैपम्यम्। पुल्कसोऽन्त्यज्ञातिविशेषः। स्तेने ब्रह्मस्बद्धारिणि। ब्रह्मणे ब्राह्मणेम्यो दातरि इति कर्मतः। अर्के विस्फुलिंग इति गुणतः। अकृरे शांते करूरे चेति स्वभावतः॥१४॥ नरेष्वीश्वरदृष्टि कुर्वतः सद्यः फलविशेषमाद। नरेष्विति। समोत्तमहीनेषु स्पर्धा-द्यः। स्वस्मिन्नहंकारश्च। हि निश्चितम्। वियाति नश्यंति ॥१५॥ अतोऽन्तर्यामीश्वरदृष्ट्या सर्वान्प्रणमेदित्याह। विस्नुत्वेति। स्मयमानान्द्दसतः स्वान्सस्वीन्। तथा दैहिकीं दशमदृष्टुत्तमः स्तु नीच इति दृष्टिम्। तथा दृष्टिकी विस्तुत्व श्वचांडालादीनिभिन्याप्य प्रणमेत् ॥१६॥ एवं पंचिभः श्लोकैरुक्तायाः समदृष्टेरविमाह द्वाम्याम्। यावदिति ॥१७॥ तस्य तु नीच इति दृष्टिम्। तथा दृष्टिम्। यावदिति ॥१७॥ तस्य

श्रीवरी

37020

एवं कुर्वतः पुंसः सर्वे ब्रह्मात्मकमेव भवति । कुतः । आत्ममनीपया सर्वत्रेश्वरदृष्ट्या या विद्या तया । अतः परितो ब्रह्मैव पश्यन्सर्वतः क्रियामात्रादुपरमेत् ॥१८॥ किमयमेवोपायोऽस्ति वाज्न्यो-उपीत्यपेक्षायां संति बहवः समीचीनस्त्वयमेवेत्याह । अयं हीति ॥१९॥ भगवद्धर्मलक्षणोपायस्य समीचीनत्वमेवोपपादयति द्वाभ्याम् । नहीति । अंग हे उद्भव । अनाशिषो निष्कामस्य मद्धर्म-स्योपक्रमे सत्यण्वपीपदिष वैगुण्यादिभिर्नाशो नास्त्येव । यतो मयैव निर्गुणत्वादयं धर्मः सम्यग्व्यवसितो निश्चितो न तु मन्वादिमुखेन कथंचित् ॥२०॥ किंच यो य इति । अयमर्थः । किं वक्त-व्यं मद्धर्मस्य न ध्वंस इति । यतो लौकिकोऽपि यो यो निरथों व्यर्थ आयासः मिय परे निष्फलाय चेत्कल्पते निष्कामतयाऽपितश्चेत्तर्हि धर्म एव स्यात् । निरथीयासे दृष्टांतः । यथा भयशोकादेहेंतोः पलायनाकंदनादिक्लेशस्तद्वत् ॥२१॥ अतो मद्भजनमेव बुद्धेविवेकस्य मनीपायाश्चातुर्यस्य च फलमित्याह । एपेति । तानेव दर्शयति । सत्यममृतं च मा मामनृतेनासत्येन मत्येन ॥१८॥ अयं हि सर्वकल्पानां सधीचीनो मतो मम।। मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाकायवृत्तिभिः ॥ १९ ॥ न ह्यंगोपक्रमे ध्वंसो मद्धर्मस्योद्धवाण्विष ॥ मया व्यवसितः सम्यङ्निर्गुणत्वादनाशिषः ॥२०॥ यो यो मयि परे धर्मः कल्पते निष्फलाय चेत् ॥ तदायासो निरर्थः स्याद्भयादेरिव सत्तम ॥२१ ॥ एषा बुद्धिमतां बुद्धिर्मनीषा च मनीषिणाम् ॥ यत्सत्यमनृतेनेह मत्येनाप्नोति माऽमृतम् ॥ २२ ॥ एष तेऽभिहितः कृतस्रो ब्रह्मवादस्य संब्रहः ॥ समासन्यासविधिना देवानामपि दुर्गमः ॥ २३ ॥ अभीच्णशस्ते गदितं ज्ञानं विस्पष्टयुक्तिमत् ॥ एतद्विज्ञाय मुच्येत पुरुषो नष्टसंशयः ॥ २४ ॥ सुविविक्तं तव प्रश्नं मयैतदिप धारयेत् ॥ सनातनं ब्रह्म गुह्मं परं ब्रह्माधिगच्छति ॥२५॥ य एतन्मम भक्तेषु संप्रदाद्यातसुपुष्कलम् ॥ तस्याहं ब्रह्मदा-यस्य ददाम्यात्मानमात्मना ॥ २६ ॥ य एतत्समधीयीत पवित्रं परमं शुचि ॥ सपूर्यताहरहर्मां ज्ञानदीपेन दर्शयन् ॥ २७ ॥ य एतच्छ्रद्धया नित्य-मन्यग्रः शृणुयात्ररः ॥ मिय भक्तिं परां कुर्वन्कर्मभिर्न स बध्यते ॥२८॥ अध्युद्धव त्वया ब्रह्मसखे समवधारितम् ॥ अपि ते विगतो मोहः शोक-श्रासौ मनोभवः ॥२९॥ नैतत्त्वया दांभिकाय नास्तिकाय शठाय च ॥ अशुश्रुषोरभक्ताय दुर्विनीताय दीयताम् ॥ ३० ॥ एतेदों पैर्विहीनाय ब्रह्मण्याय प्रियाय च ॥ साधवे शुचये ब्र्याद्भक्तिः स्याच्छूद्रयोषिताम् ॥ ३१ ॥ नैतद्भिज्ञाय जिज्ञासोर्ज्ञातन्यमवशिष्यते ॥ पीत्वा पीयूपममृतं पातन्यं नावशिष्यते ॥३२॥ ज्ञाने कर्मणि योगै च वार्तायां दण्डधारणे ॥ यावानथीं नृणां तात तावांस्ते ऽहं चतुर्विधः ॥३३॥ मर्त्यो यदा त्यक्तसमस्तकमी विनाशिना मनुष्यदेहेन इहास्मिन्नेव जन्मिन प्राप्नोतीति यत्सैव बुद्धिर्मनीपा चेति । बुद्धिविवेकः । मनीपा चातुर्यम् ॥२२॥ महाप्रकरणार्धमुपसंहरति द्वाम्याम् । एष इति ॥ २३ ॥ २४ ॥ आस्तां तावज्ज्ञानमेतद्तुसंघानकथनपठनश्रवणपराणामप्येतदेव फलं भवतीत्याह चतुमिः । सुविविक्तमिति । मया सुविविक्तं दत्तोत्तरं एतदाख्यानमपि यो धारयेदनुसंद्घ्यात्स ब्रह्मगुद्धं वेदेऽपि रहस्यम् ॥२५॥ सुपुष्कलं यथा भवति तथा ब्रह्मदायस्य ब्रह्म ददातीति तस्य ज्ञानोपदेष्टुः ॥२६॥ समधीयीत उच्चैः पठेत् । परमं श्रुचि अन्येषामपि शोघकम् । पूर्येत श्रुद्धयेत ॥२७॥२८॥ सम्यन्ज्ञानानुत्पत्तौ पुनरुपदेच्यामीत्याशयेन पृच्छति । अपीति । अपि किम् ॥२९॥ उपघारितमाकलय्याह । नैतदिति । शठाय वंचकाय ॥३०॥ शुद्राणां योपितां च यदि भक्तिः स्यात्तिहि ब्र्यात् ॥३१॥ एतज्ज्ञानेन पुमान्छतार्थो भवतीत्याह । नैतदिति । अत्र दृष्टांतमाह । पीत्वेति । पीयूपं स्वादु ॥३२॥ ननु संति बहूनि श्रेयानि तत्तत्फलसाधनानि सत्यं संत्यभक्तानां भक्तस्य

तु सर्वमहमेवातो मदेकशरणो भवेत्याह । ज्ञान इति । ज्ञानादौ यावान्धर्मादिलक्षणश्चतुर्विधोऽर्थस्तावान्सर्वोऽपि तेऽहमेव । तत्र ज्ञाने मोश्वः । कर्मण विदिते धर्मः । कर्मण्येत्र स्वामाविके तु कामः । योगे त्विणमादिसिद्धयः । वार्तायां कृष्यादावर्थः । दंडनीतावैश्वर्यमिति सिद्धेश्वर्ययोरपि कामांतर्गतत्वाचातुर्विष्यम् ॥ ३३ ॥ कृत इत्यत आह । मर्त्य इति । यदा त्यक्तममस्तकर्मा सन्मे निवेदितात्मा भवति । तदाऽसौ मे विचिकीपितो विशिष्टः कर्तुमिष्टो भवति । तत्श्रामृतत्वं मोश्वं प्रतिपद्यमानो मयाऽऽत्मभूयाय मदंक्याय मत्समानैश्वर्यायेति यावत् । कन्यते योग्यो भवति । वेश्वरम् ॥३४॥
बादिशितो योगमागों यस्मै सः ॥३५॥ प्रणयेनावधूर्णं चुमितं चित्तं धेर्येण विष्टम्य बहु मन्यमान आत्मानं कृतार्थं मन्यमानः ॥ ३६ ॥ मे मया आश्वित आसीत्स तत्र सिक्रधानेनैव विद्रावितः । प्रभवति किं नु बाधाय समर्था भवति । अज्ञाद्य ब्रह्मणोऽपि जनक ॥३७॥ किंच यद्यपि तत्र सिक्रधानादेव गतस्तथाऽप्यनुकंपिना मत्रता विज्ञानमयः प्रदीपत्र प्रत्यपितः स्वमाययाऽपहतः

निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे ॥ तदा अमृतत्वं प्रतिपद्यमानो मया अस्ति च स्वयते वे ॥ ३४ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ स एवमादिशितयोगमार्गस्तदोत्तमश्लोकवचो निशम्य ॥ वद्धांजिल्हः प्रीत्युपरुद्धकंठो न किंनिद्चे अश्रुपिरिप्तुताक्षः ॥३५॥ विष्टभ्य नित्तं प्रणयावधूर्णं धेयेंण राजन्बहु मन्यमानः ॥
कृतांजिल्हः प्राह यदुप्रवीरं शीष्णां स्पृश्नास्त्वरणारविंदम् ॥ ३६ ॥ उद्धव उवाच ॥ विद्रावितो मोहमहांधकारो य आश्रितो मे तव सिन्नधानात् ॥
विभावसोः कि नु समीपगस्य शीतं तमो भीः प्रभवंत्यजाद्य ॥३०॥ प्रत्यिपितो मे भवता अनुकंपिना मृत्याय विज्ञानमयः प्रदीपः ॥ हित्वा कृतज्ञस्तव
पादमूलं को अन्यत्समीया च्छरणं त्वदीयम् ॥३८॥ वृक्णश्च मे सुदृद्धः स्नेहपाशो दाशाई वृष्ण्यंधकसात्वतेषु ॥ प्रसारितः सृष्टिविवृद्धये त्वया स्वमायया
ह्यात्मसुबोधहेतिना ॥३९॥ नमो अस्तु ते महायोगिनप्रपत्रमनुशाधि माम् ॥ यथा त्वचरणांभोजे रितः स्यादनपायिनी ॥४०॥ श्रीभगवानुवाच ॥
गच्छोद्धव मया अदिशो वदर्याख्यं ममाश्रमम् ॥ तत्र मत्पादतीर्थोदे स्नानोपस्पर्शनैः श्रुचिः ॥ ४१ ॥ ईक्षया अञ्चलनेदाया विध्वादोषकल्मपः ॥
वसानो विक्कलान्यंग वन्यभु क्षुस्विनस्पृद्धः ॥४२॥ तितिचुद्धं समात्राणां सुशीलः संयतेद्रियः ॥ शांतः समाहितिधिया ज्ञानविज्ञानसंयुतः ॥ ४३ ॥
मचो अनुशिक्षतं यत्ते विविक्तमनुभावयन् ॥ मय्यावेशितवाक्वित्तो मद्धर्मित्रतो भव ॥ अतित्रज्य गतीस्तिस्रो मामेष्यसि ततः परम् ॥ ४५ ॥ श्रुदुस्त्यववाच ॥ स एवमुक्तो हिरमेधसोद्धवः पदिक्षणं तं परिसृत्य पाद्योः ॥ शिरो निधायाश्रुकलाभिरार्द्रधीन्यपित्रदद्धं द्वपा यः स्वमायया स्नेहपाशः प्रसारितः

पुनः समर्थितोऽतस्तव कृतज्ञो यस्त्वया कृतमनुग्रहं जानाति सः को नाम त्वदीयं पादमूलं हित्वाऽन्यच्छरणं समीयादाश्रयेत् ॥३८॥ किंच दाशाहीदिषु त्वया यः स्वमायया स्नेहपाशः प्रसारितः स त्वयैवात्मतत्त्वज्ञानशस्त्रेण वृक्णिक्छनः ॥ ३९ ॥ एवं यद्यपित्वया बहूपकृतं तथाऽप्येतावत्प्रार्थये इत्याह । नमोऽस्त्वित । अनुशाध्यनुशिक्षय । अनुशासनीयमाह यथेति। मुक्तावप्यनपायिनी ॥४०॥ तदुक्तमोणित्यंगीकृत्य तथापि मयाऽऽदिष्टो लोकसंग्रहार्थमेतावत्कुवित्याह । गच्छेति। आदिष्टो नियुक्तः ॥४१॥ स्नानादेः पूर्वमेव मत्पादतीर्थोदकभृताया अलकनंदाया गंगाया ईश्वया । वसानः परिद्यानः ॥४२॥ व्रद्यानः ॥४२॥ व्रद्यानः ।।४२॥ व्रद्यानः गतिर्वातम्य ॥ ४४ ॥ द्विमेचमा संसारं हर्गत मेथा यस्य तेन श्रीकृष्णेन । अद्वन्द्वपरोऽपि सुखदुःखितिनिर्मकोऽपि अपक्रमे निर्णमनसमये ॥ ४५ ॥ किंच सुदुस्त्यज्ञः स्नेहो यस्मिस्तेन वियोगात्कातरो भीतोऽतप्त तं परिहातु-

श्रीवरी

गायरा

अ०२९

॥६०॥

मशक्रुवन्नात्रोऽितिविह्नलः सन्कुच्छं कष्टं ययौ प्राप । ततश्च भर्तपादुके तेनैव कृपया दसे मूर्ष्टिन विश्रदितिनिर्वेषरूपया तदाज्ञया तं पुनः पुनर्नमस्कृत्य ययौ । अत्र च पृष्ठतोऽन्यगमं भर्तः पादिव-कृषणाक्षम इत्यादितृतीयस्कंघोपक्रमोक्तानुसारेण बदिरकाश्चमं गच्छन्भगवतः प्रभासयात्राष्ठपश्चत्य शनैः पृष्ठतो गतः सञ्चपसंहतिनज्ञुलं भगवंतभेकाते दृष्ट्वा तत्कालप्राप्तेन मैत्रेयेण सह पुनः कृपया भगवतोपिद्ष्टं तत्त्वमाकलय्य तदाऽज्ञातो ययाविति दृष्ट्वयम् ॥४६॥ विशालां बदिरकाश्चमं गतः सन्हरेगितिमगात् । कथंभृताम्। तेनैव जगदेकवंधुना यथोपिद्ष्यम् । तदाऽमृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयाऽऽत्मभृयाय च कन्पते वै ॥ अतित्रज्य गतीस्तिस्रो मामेष्यित ततः परिमत्येवस्रक्तप्रकाराम् ॥ ४७॥ आनंदससुद्रो भगवद्भक्तिमार्गस्तिस्मन्संभृतमेकीकृतमेतद्यः सच्छद्वया आसेच्य ईपदिप सेवित्वा वर्तते स विस्रुच्यते इति कि वक्तव्यं तत्सङ्गाञ्जगदि विश्वस्य इत्यर्थः ॥४८॥ एवं कृतोपदेशं जगद्गुरुं प्रणमिति । भवभयमिति भवः संसारो भयं च जरारोगादिनिमित्तं तदुभयं निश्वनानां प्रवृत्तानां च भृत्यवर्गाणां यथायोग्यमपहंतुं योऽमृतद्वयसुपज्ञहे उद्भुतवान् । तत्रोभयं यथायथं भृत्यवर्गानपाययत्तं नतोऽस्मीति ॥ ४९ ॥ येनानुकंपितं विश्वसुद्धवप्रश्ननिर्वः ॥ तं वंदे

जस्नेहिवियोगकातरो न शक्नुवंस्तं परिहातुमातुरः ॥ कृच्छं ययो मूर्धनि भर्तृपादुके विभ्रत्नमस्कृत्य ययो पुनः पुनः ॥ ४६ ॥ ततस्तमंतर्हृदि संनिवेशय गतो महाभागवतो विशालाम् ॥ यथोपदिष्टां जगदेकबन्धुना ततः समास्थाय हरेरगादृतिम् ॥ ४७ ॥ य एतदानंदसमुद्रसंभृतं ज्ञानामृतं भागवताय भाषितम् ॥ कृष्णेन योगेश्वरसेवितांत्रिणा सच्छुद्धयाऽऽसेव्य जगद्धिमुच्यते ॥४८॥ भवभयमपहन्तुं ज्ञानिवज्ञानसारं निगमकृदुपजहे भृङ्ग-वद्धेदसारम् ॥ अमृतमुद्धितश्चापाययद्भृत्यवर्गान्पुरुषमृषभमाद्यं कृष्णसंज्ञं नतोऽस्मि ॥४९॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कंधे एकोन्त्रिशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ राजोवाच ॥ ततो महाभागवते उद्धवे निर्गते वनम् ॥ द्वारवत्यां किमकरोद्भगवान्भृतभावनः ॥ १ ॥ ब्रह्मशापोपसंसृष्टे स्वकुले यादवर्षभः ॥ प्रेयसीं सर्वनेत्राणां तनुं स कथमत्यजत् ॥ २ ॥ प्रत्याकष्टुं नयनमवला यत्र लगं न शेकुः कर्णाविष्टं न सरसि ततो यत्सता-मात्मलग्नम् ॥ यच्छीवींचं जनयित रितें किं नु मानं कवीनां दृष्टा जिष्णोर्युधि रथगतं यच तत्साम्यमीयुः ॥३॥ ऋषिरुवाच ॥ दिवि भुव्यंतरिचे च महोत्पातानसमुत्थितान् ॥ दृष्टाऽऽसीनानसुधर्मायां कृष्णः प्राह यदूनिदम् ॥४॥ श्रीभगवानुवाच ॥ एते घोरा महोत्पाता द्वार्वत्यां यमकेतवः ॥

परमानन्दं नन्दनन्दनरूपिणम् ॥ १ ॥ इति श्रीमद्भागवते एकादशस्त्रंधे टीकायामेकोनत्रिशोऽष्यायः ॥२९॥ त्रिशे तु प्रागुपक्षिप्तमौसलच्छलतो हिरः ॥ स्वधाम गन्तुमन्विच्छन्मंजहार निजं कुलम् ॥१॥ विरागाय पुरा घोरमुपिक्षप्तं हि मौसलम् ॥ कथावसाने तत्रैव विशेषं परिषृच्छति ॥२॥ तत इति त्रिमिः ॥ १ ॥ ब्रह्मशापोपसंसृष्टे कुले सित । अयं भावः। भगवति निह शापः प्रभवति यादवत्वानुकरणाच सोऽपि कथंचिन्मान्यः अतः किमकरोदिति । तदेतदुक्तं कथमत्यजदिति । सर्वनेत्राणामिति सर्वे द्वियोपलक्षणम् ॥२॥ तत्प्रपंचयति । प्रत्याकष्टुमिति । यस्मिन् रूपेलग्नं नयनं प्रत्याकष्टुं परावर्तियतुमवला न शेकुः । यच कर्णाविष्टं कर्णरंभ्रेण प्रविष्टं सत्सतामात्मिन लग्नं लिखितमिव तिष्ठति । ततो न सरति न निर्गच्छति । यस्प श्रीः शोभा संकीर्त्यमाना कवीनां वाचां रितिमृद्धासविशेषं जनयति। तेषां मानं जगत्पूज्यतां जनयतीति किं तु वक्तव्यम्। यच विष्णोः सरूपं जिष्णोरर्जनस्य रथे स्थितं दृष्वा युधि मृतास्तत्साम्यं सारूप्यमीयुः प्राप्तास्तत्केन रूपेणा-त्यादित्यव्यस्वयः ॥३॥ दिवि सूर्यपरिवेषादीन भूवि भूकंपादीनंतरिन्ने दिग्दाहादीन्महोत्पातान् स्वयमेवोत्पादितत्वादन्येर्दुष्प्रतीकारान् ॥४॥ यमस्य केतवो घ्वजा इव मृत्युस्चका इत्यर्थः। नोऽन्यजदित्यव्यस्वयः ॥३॥ दिवि सूर्यपरिवेषादीन भूवि भूकंपादीनंतरिन्ने दिग्दाहादीन्महोत्पातान् स्वयमेवोत्पादितत्वादन्येर्दुष्प्रतीकारान् ॥४॥ यमस्य केतवो घ्वजा इव मृत्युस्चका इत्यर्थः। नोऽन्यजदितस्व स्वयंभावति ।

स्मामिः ॥ ५ ॥ प्रत्यक् पश्चिमवाहिनी ॥६॥ अभिषिच्य स्नात्वा ॥७॥ ब्राह्मणांच तैः कृतशांतिकाः संतो गवादिमिः पृजयिष्यामः ॥ ८ ॥ विधिः प्रकारः मङ्गलायनं च । किंच देविज्ञगवां पृजा । भव उद्भवहेतुः देवलोके परम उद्भवोति भावः ॥ ९ ॥ मधुद्धिपो वाक्यमाकण्यं तथेत्यभिनंद्य । उत्तीर्य समुद्रम् ॥ १० ॥ सर्वश्रेयोपचुं हितमित्यत्र मंधिरापः मगवतानुक्तैरिष सर्वैः श्रेयोभिः सहितं चबुः ॥११॥ पीयत इति पानम् । मैरेयकं मदिराविशेषम् । मधु सुरसम् । दिष्टेन देवेन विश्रंशितिधियः । न ह्यन्यया तिम्पनस्थाने तद्वितिनित्रभावः । यद्द्वयस्य द्वै रसेः ॥१२॥ कृष्णमायाविम्दानामिति सुख्यो हेतुः । संघर्षः कलहः ॥१३॥ ततो युयुध्य ॥ १४ ॥ पतंत्य इस्तत्ववलंत्यः पताका येषु तं स्थादिभिनिधः समेन्य न्यइन्न्यष्टनित्रस्यः । दद्धिः । । तर्वे प्रसासं साम्यामो सन्त प्रत्यक्रमस्यती ॥ ६ ॥

मृहूर्तमपि न स्थेयमत्र नो यदुपुङ्गवाः ॥ ५ ॥ स्त्रियो बालाश्च वृद्धाश्च शङ्कोद्धारं त्रजंत्वितः ॥ वयं प्रभासं यास्यामो यत्र प्रत्यक्सरस्वती ॥ ६ ॥ तत्रोभिषिच्य शुचय उपोष्य सुसमाहिताः ॥ देवताः पूजियष्यामः स्नपनालेपनाईणैः ॥ ७ ॥ त्राह्मणांस्तु महाभागान्कृतस्वस्त्ययना वयम् ॥ गोभू-हिरण्यवासोभिर्गजाश्वरथवेश्मभिः ॥ ८ ॥ विधिरेष ह्यरिष्टन्नो मंगुलायनमुत्तमम् ॥ देविहजगवां पूजा भूतेषु परमो भवः ॥ ९ ॥ इति सर्वे समा-कर्ण्य यदुवृद्धा मधुद्धिपः ॥ तथेति नौभिरुत्तीर्य प्रभासं प्रययू रथैः ॥१०॥ तस्मिन्भगवताऽऽदिष्टं यदुदेवेन यादवाः ॥ चक्रः परमया भक्त्या सर्व-श्रेयोपबृंहितम् ॥११॥ ततस्तिस्मिन्महापानं पपुर्में रेयकं मधु ॥ दिप्टविभ्रंशितिधियो यद्द्रवैर्भ्रयते मितः ॥ १२॥ महापानाभिमत्तानां वीराणां दक्ष-चेतसाम् ॥ ऋष्णमायाविम्ढानां संघर्षः सुमहानभूत् ॥ १३ ॥ युयुधः क्रोधसंरव्धा वेलायामाततायिनः ॥ धनुर्भिरसिभिर्भ क्षेर्गदाभिस्तोमर्राष्टिभिः ॥ १४ ॥ पतत्पताकै रथकुञ्जरादिभिः खरोष्ट्रगोभिर्महिषेर्न रैपि ॥ मिथः समेत्याश्वतरैः सुदुर्मदा न्यहन् शरैर्दद्भिरिव द्विपा वने ॥१५॥ प्रद्युम्नसांवी युधि रूढमत्सरावक्ररभोजावनिरुद्धसात्यकी ।। सुभद्रसंग्रामजितौ सुदारुणौ गदौ सुमित्रासुरथौ समीयतुः ॥१६॥ अन्ये च ये वे हि राठोल्सुकादयः सहस्रजिच्छतजिद्धानुमुख्याः ॥ अन्योन्यमासाय मदांधकारिता जघुर्मुकुंदेन विमोहिता भृशम् ॥ १७॥ दाशार्हवृष्ण्यंधकभोजसात्वता मध्वर्द्धदा माथुरसूरसेनाः ॥ विसर्जनाः कुकुराः कुन्तयश्च मिथस्ततस्ते अथ विसृज्य सौहृदम् ॥ १८ ॥ पुत्रा अयुद्धचिनपतृभिर्भातृभिश्च स्वस्नीयदौहित्रपितृज्य-मातुलैः ॥ मित्राणि मित्रैः सुहृदः सुहृद्धिज्ञीतींस्वहन् ज्ञातय एव मूढाः ॥ १९ ॥ शरेषु जीयमाणेषु भज्यमानेषु धन्वसु ॥ शस्रेषु सीयमाणेषु मुष्टिभिर्जरेरहकाः ॥ २० ॥ ता वज्रकल्पा ह्यभवन्परिधा मुष्टिता भृताः ॥ ज्यूर्द्धिपस्तैः दृष्णेन वार्यमाणास्तु तं च ते ॥ २१ ॥ प्रत्यनीकं मन्य-माना बलभद्रं च मोहिताः ॥ हन्तुं कृतिथयो राजन्नापन्ना आततायिनः ॥२२॥ अथ ताविष संकृद्धावुद्यम्य कुरुनंदन ॥ एरकामुष्टिपरिघो चरंतो

नाना जिल्ना व नाहिता । हिन्तु द्वराजिया राजनायना जातिता पर्वा ति ति ति ति ति ति व विश्व व नाहिता । हिन्तु द्वराजिया प्राचित्व व नाहिता । हिन्तु द्वराजिया प्राचित्व व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता । हिन्तु व नाहिता

श्रीघरी

3030

॥६१॥

रूपौ परिघाबुद्यम्य ॥२३॥ स्पर्धानिमित्तः क्रोधः कुलं क्षयं निन्ये ॥२४॥२५॥ पौरुषं योगं परमपुरुपध्यानलक्षणम् । तमेवाह । संयोज्येति । मानुष्यं लोकं भूलोंकं मनुष्यरूपतां वा ॥ २६ ॥ धरोपस्थे भृतले ॥२७॥ श्राजिष्णु रूपं विश्रदिति ॥२८॥ तदेवानुवर्णयति । श्रीवत्सांकिमति चतुर्भिः ॥ २९ ॥ सुंदरिस्मतं वक्त्राव्जं यस्मिस्तत् । पुंडरीकवदिमरामे सुंदरे अक्षिणी यस्मिस्तत् ॥३०॥३१॥ वनमालापरीतान्यंगानि यस्मिस्तत् । निजायुधेश्र परीतांगम् । पंकजारुणं वामं पादं दक्षिण ऊरौ कृत्वा आसीनं रूपं विश्वदिति पूर्वेणान्वयः ॥ ३२ ॥ जरा नाम कश्चिन्छन्धको जन्नतुर्युधि ॥२३॥ ब्रह्मशापोपसृष्टानां कृष्णमायावृतात्मनाम् ॥ स्पर्धा कोधः क्षयं निन्ये वैणवोऽग्निर्यथा वनम् ॥२४॥ एवं नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु स्वेषु केशवः ॥ अवतारितो भुवो भार इति मेने अवशेषितः ॥ २५ ॥ रामः समुद्रवेलायां योगमास्थाय पौरुषम् ॥ तत्याज लोकं मानुष्यं संयोज्या-त्मानमात्मिन ॥२६॥ रामनिर्याणमालोक्य भगवान्देवकोस्रतः ॥ निषसाद धरोपस्थे तृष्णीमासाद्य पिष्पलम् ॥ २७ ॥ विश्वचतुर्भुजं रूपं भाजिष्णु प्रभया स्वया ॥ दिशो वितिमिराः कुर्वन्विधूम इव पावकः ॥२८॥ श्रीवत्सांकं घनश्यामं तप्तहाटकवर्चसम् ॥ कौरोयांवर्युग्मेन परिवीतं सुमंगलम् ॥ २९॥ सुंदरस्मितवक्त्राञ्जं नीलकुंतलमंडितम् ॥ पुंडरीकाभिरामाचं स्फुरन्मकरकुंडलम् ॥ ३०॥ कटिसूत्रबह्मसूत्रकिरीटकटकांगदैः ॥ हार-नू पुरमुद्राभिः कौस्तुभेन विराजितम् ॥३१॥ वनमालापरीतांगं मूर्तिमद्भिनिजायुधैः ॥ ऋत्वोरौ दक्षिणे पादमासीनं पंकजारुणम् ॥३२॥ मुसला-वशेषायः खंडकृतेषुर्ल्डभको जरा ॥ मृगास्याकारं तचरणं विव्याध मृगशंकया ॥ ३३ ॥ चतुर्भुजं तं पुरुषं दृष्ट्वा स कृतिकिल्विषः ॥ भीतः पपात शिरसा पादयोरसुरद्विषः ॥ ३४ ॥ अजानता कृतिमदं पापेन मधुसूदन ॥ चंतुमईसि पापस्य उत्तमश्लोक में उन्छ ॥३५॥ यस्यानुस्मरणं नृणाम-ज्ञानध्वांतनाशनम् ॥ वदंति तस्य ते विष्णो मयाऽसाधु कृतं प्रभो ॥३६॥ तन्माऽऽशु जिह वैक्वंठ पाप्मानं मृगलुव्धकम् ॥ यथा पुनरहं त्वेवं न कुर्यां सदितिक्रमम् ॥ ३७॥ यस्यात्मयोगरिचतं न विदुवितिंचो रुद्रादयोऽस्य तनयाः पतयो गिरां ये ॥ त्वन्मायया पिहितदृष्टय एतदंजः किं तस्य ते वयमसद्भतयो गृणीमः ॥ ३८ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ माभैर्जरे त्वमुत्तिष्ठ काम एष कृतो हि मे ॥ याहि त्वं मदनुज्ञातः स्वर्गं सुकृतिनां पदम् ॥ ३९ ॥ इत्यादिष्टो भगवता कृष्णेनेच्छाशरीरिणा ॥ त्रिःपरिकम्य तं नत्वा विमानेन दिवं ययो ॥ ४० ॥ दारुकः कृष्णपदवोमन्विच्छन्नधिगम्य ताम् ॥ वायुं तुलसिकामोदमाघायाभिमुखं ययौ ॥ ४१ ॥ तं तत्र तिग्मसुभिरायुधैर्वृतं ह्यश्वत्थमूले कृतकेतनं पतिम् ॥ स्नेहप्लुतात्मा निपपात मृगयुः । मृगास्यमिवाकारो यस्य तं चरणम् ॥३३-३७॥ ब्रह्मशापकृतमेतत्तव नापराघ इति चेदत आह । यस्य तवात्मयोगरिचतं स्वाधीनमायया रचितं विरिचः अस्य तनया रुद्रादयश्च ये

मृगयुः । मृगास्यिमवाकारो यस्य तं चरणम् ॥३३-३७॥ ब्रह्मशापकृतमेतत्तव नापराध इति चेदत आह । यस्य तवात्मयोगरिचतं स्वाधीनमायया रचितं विरिचः अस्य तनया रुद्रादयश्च ये चान्ये गिरां पतयो वेदद्रष्टारस्तेऽपि न विदुस्तस्य तेऽचित्यमायस्य एतद्ब्रह्म शापादि अंजसा असद्गतयः पापयोनयो वयं कि गृणीमः कथं वर्णयामः। अतस्तदास्तामाशु मा जहीति भावः ॥३८॥ ॥ ३९ ॥ इच्छाशारीरिणेत्यस्यायं भावः । शुद्धसत्त्वमर्यी निजां मूर्तिमंतर्घाय तत्प्रतिकृत्यैवं विडंबनमात्रमिति । एतदेव स्फुटीकरिष्यति । देवादयो ब्रह्मसुख्या इत्यादिना ॥४०॥४१॥ तं पति तत्र दृष्ट्वा तस्य पादयोर्निपपात ॥४२॥४३॥ उदीक्षतः उदीचमाणस्य स्तस्य सतः ॥४४॥४५॥ निर्याणं योगमार्गेण । यद्द्यामितीच्छाश्रीरामित्रायेण ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ अविता रचयमाणा इन्द्रप्रस्थं गमिष्यथेति बृहीति पूर्वेणान्वयः ॥४८॥ मन्मायारचनामेतां विज्ञायेति निज्ञमूर्तेरंतिर्हितत्वाद्ध्या शोकं मा कुवित्यर्थः ॥४९॥ कुलस्य विनष्टत्वाद्ध्येनाः ॥ ५० ॥ इति श्रीमद्भागवते एकादश्रस्कंघे टीकायां त्रिशोऽष्यायः ॥३०॥ एकत्रिशे स्वकं धाम जगाम भगवानितः ॥ तमेवानुययुः प्रीत्या वसुदेवाद्यस्ततः ॥१॥ देवान्यद्निधायादौ भूयो देवान्विधाय च ॥ श्रीकृष्णः स्वेच्छया धाम स्वतन्वैव समाविशत् ॥२॥ सुनयः सनकादयः । प्रजेक्वरा मरीच्याद्यः ॥१॥ द्विजा गरुडलोकनिवासिनः पक्षिणः मैत्रेयाद्यो वा ॥ २ ॥ भगवतो निर्याणं द्रष्टुकामाः संतः परमोत्सुकास्तत्रागमन् । तेपामौत्सुक्यकृतं महोत्सवमाह सार्थेन । गायंतश्रेति ॥३॥४॥ विभृतीरिद्रादीश्च । पद्यनेत्रे न्यमीलयदित्यत्रायं मावः । पृते ब्रह्मादिभिः सलोकान् लोकपालानः पाहि

पादयो स्थादवप्हत्य सवाष्पठोचनः ॥ ४२ ॥ अपश्यतस्त्वचरणांचुजं प्रभो दृष्टिः प्रनष्टा तमिस प्रविष्टा ॥ दिशो न जाने न ठमे च शांतिं यथा निशायामुद्धपे प्रनष्टे ॥ ४३ ॥ इति बुवित सूते व रथो गरुडलांछनः ॥ खमुत्पपात राजेंद्र साथ्यज उदीक्षतः ॥ ४८ ॥ तमन्वगच्छिन्द्व्यानि विष्णुप्रहरणानि च ॥ तेनातिविस्मितात्मानं सूतमाह जनार्दनः ॥ ४५ ॥ गच्छ द्वारवतीं सूत ज्ञातीनां निधनं मिथः॥ संकर्षणस्य निर्याणं बंधुभ्यो बृहि महशाम् ॥ ४६ ॥ द्वारकायां च न स्थेयं भवद्भिश्च स्ववंधुभिः ॥ मया त्यक्तां यदुपुरीं समुद्रः प्ठाविष्यति ॥ ४७ ॥ मन्पायारचनामेतां विज्ञायोप्यामं व नः ॥ अर्जुनेनाविताः सर्व इन्द्रप्रस्यं गमिष्यथ ॥४८॥ त्वं तु मद्धमेमास्थाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षकः ॥ मन्पायारचनामेतां विज्ञायोप्यामं वर्जे ॥ ४९ ॥ इत्युक्तस्तं परिकम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः ॥ तत्पादौ शिष्ण्युपाधाय दुर्मनाः प्रययो पुरीम् ॥ ५० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्त्रधे यदुकुलसंक्षयो नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ ॥ श्रीग्रुक उवाच ॥ अथ तत्रागमद्वह्या भवान्या च समं भवः ॥ महेंद्रप्रमुखा देवा मुनयः सप्रजेश्वरः ॥ १ ॥ पितरः सिद्धगंधर्वा विद्याधरमहोरगाः ॥ चारणा यक्षरचांसि किन्नराप्सरसो द्विजाः ॥ २ ॥ द्वद्वकामा भगवतो निर्याणं परमोत्सुकाः ॥ गायंतश्च गृणंतश्च शोरेः कर्माणि जन्म च ॥ ३ ॥ ववृषुः पुष्पवर्गाण विमानाविलिभिनेभः ॥ कुर्वतः संकुलं राजन् भक्त्या परमया युताः ॥ ४ ॥ भगवान्पितमहं वीच्य विभूतीरात्मनो विभुः ॥ संयोज्यात्मनि चात्मानं पद्मनेत्रे न्यमीलयत् ॥ ५ ॥ लोकाभिरामां स्वतन्तु

वैकुंठिकिंकरानिति प्रार्थितःवादिदानीं च स्वं स्वं लोकं प्रति नेतुमागतःवाद्बहुषु च तेषु दाक्षिण्यात्तान्वंचियतुं समाधिमिव कुर्वन्नेत्रे न्यमीलयदिति॥५॥ योगिनामिव स्वच्छंदमृत्युश्रमं वार्यति । लोकाभिरामामिति । अयमर्थः । योगिनो हि स्वच्छंदमृत्यवः स्वां तनुमाग्नेय्या योगधारणया दग्ध्वा लोकांतरं प्रविश्वंति । भगवांस्तु न तथा किंत्वदग्ध्वैव स्वतनुसहित एव स्वकं धाम वैकुंठाख्यमविशत् । तत्र हेतः । लोकाभिरामां लोकानामभिरामोऽभितो रमणं स्थितिर्यस्यां ताम् । जगदाश्रयत्वेन जगतोऽपिदाहप्रसंगादित्यर्थः । किंच धारणाया घ्यानस्य च मंगलं शोभनम् । विषयमित्रथा तयोनिर्विषयत्वं स्यात् । दृश्यते चाद्यापि तदुपासकानां तथैव तद्रपसाक्षात्कारः फलप्राप्तिश्वेति भावः । इच्छाशरीराभिप्रायेण वा यथाश्रुतमेवास्तु तत्रापि तु लोकाभिरामामित्यादीनां

श्रीघरी

अ०३१

॥६२॥

विशेषणानामानर्थक्यप्रसंगात्तद्प्यद्ग्वा तिरोधाय निर्गत इत्येव सांप्रतम् ॥६॥ तदा स्वं स्वमेव लोकमागमिव्यतीति संभ्रमेण देवादिकृताः सर्वतो दुंद्भिनादपुष्पषृष्टचादिमहोत्सवोऽभवदित्याह। दिवीति । भूमेः सकाशात् । श्रीकृष्णमतुययुः ॥ ७ ॥ तदा श्रीकृष्णेऽन्तिहिते सति कुतो गत इति वितर्कयंतोऽपि ब्रह्ममुख्या देवादयः स्वधामनि विशंतं श्रीकृष्णं न ददशुः । तत्र हेतुः । अविज्ञात-गतिमिति । कचित्कविद्दशुश्च ततोऽतिविस्मिता वभृगुहित्यर्थः ॥ ८ ॥ अविज्ञातगतित्वं दृष्टांतेन स्पष्टयित । सौदामिन्या गतिर्यथा मत्यैर्न लच्यते देवस्तु लच्यते तथा भृमंडलं हित्वा गच्छतः श्रीकृष्णस्य गतिर्दे वैरिप न लच्यते किंतु तत्पाप्दैरेवेरयर्थः ॥९॥१०। अभिप्रायापरिज्ञानात्प्रथमं परिक्किष्टं ततश्च दृष्टांतेन स्पष्टमुक्ते हृष्टं दृष्ट्वा पुनस्तमेवार्थं प्रपंचयति। राजिनिति त्रिभिः। परस्य सर्वकारणस्य तनुभृत्सु यादवादिषु जननाप्ययेहाः आविर्भावितरोभावरूपाश्रेष्टा मायया अनुकरणमात्रमवेहि । नटो यथाऽविकृत एव नानारूपैर्जन्मादीन्विडंवयित तद्वत् । आस्तां तावद्यादवादिषु जन्मादिशंका यावद्विश्वसर्गनिरोधादिष्वप्यसावविकृत एवास्त इत्याह । सृष्ट्वेति । आत्मना स्वयमेवेदं जगत्सृष्ट्वांऽतर्यामित्वेनानुविक्य आत्ममहिम्ना उपस्त आस्ते ॥ ११ ॥ न पुनर्न्यथा धारणाध्यानमंगलम् ॥ योगधारणयाऽऽग्नेय्याऽदग्धा धामाविशत्स्वकम् ॥६॥ दिवि दुंदुभयो नेदुः पेतुः सुमनसश्च खात् ॥ सत्यं धर्मो धृतिर्भूमेः कीर्तिः श्रीश्रानु तं ययुः ॥ ७ ॥ देवादयो ब्रह्ममुख्या न विशंतं स्वधामनि ॥ अविज्ञातगतिं कृष्णं दृहशुश्रातिविस्मिताः ॥ ८ ॥ सौदामिन्या यथाकाशे यांत्या हित्वा अमंडलम् ॥ गतिर्न लच्यते मत्यैंस्तथा कृष्णस्य दैवतैः ॥ ९ ॥ बह्यरुद्रादयस्ते तु दृष्ट्वा योगगतिं हरेः ॥ विस्मितास्तां प्रशंसंतः स्वं स्वं लोकं ययुस्तदा ॥ १० ॥ राजन्परस्य तनुभुजननाप्ययेहा मायाविडंबनमवेहि यथा नटस्य ॥ सृष्ट्वाऽऽत्मनेदमनुविश्य विहृत्य चांते संहत्य चात्ममहिनोपरतः स आस्ते ॥११॥ मत्येंन यो गुरुसुतं यमलोकनीतं त्वां चानयच्छरणदः परमास्त्रदग्धम् ॥ जिग्ये अन्तकांतकमपीशमसाव-नीशः किं स्वावने स्वरनयन्मृगयुं सदेहम् ॥ १२ ॥ तथा अपदेशविसंभवाप्ययेष्वनन्यहेतुर्यदशेषशक्तिधृक् ॥ नैच्छत्प्रणेतुं वपुरत्र शेषितं मत्येन कि स्वस्थगतिं प्रदर्शयन् ॥ १३ ॥ य एतां प्रातरुत्थाय कृष्णस्य पदवीं पराम् ॥ प्रयतः कीर्तयेद्भक्तया तामेवाप्रोत्यनुत्तमाम् ॥ १४ ॥ दारुको द्वारकामेत्य वसुदेवोत्रसेनयोः ॥ पतित्वा चरणावसैन्यीषंचत्कृष्णविच्युतः ॥१५॥ कथयामास निधनं वृष्णीनां कृत्सनशो नृप ॥ तच्छुत्वो-द्विग्नहृदया जनाः शोकविमुर्च्छिताः ॥ १६ ॥ तत्र स्म त्वरिता जग्मुः कृष्णविश्लेषविह्वलाः ॥ व्यसवः शेरते यत्र ज्ञातयो घ्नंत आननम् ॥१७॥ मंतव्यं यतोऽस्मिन्नेवावतारे तत्प्रभावो निरतिशयो दृष्ट इत्याह । मर्त्येनेति । यमेन स्वलोकं प्रति नीतं गुरुसुतं मर्त्येन तेनैव शरीरेण य आनयदानीतवान् । शरणदः शरणागतरक्षकस्त्वां च त्रक्षा-स्रदग्धं यो रक्षितवान् । यश्चांतकानामंतकमि ईशं श्रीरुद्रं वाणसंग्रामे जितवान् । मृगयुं लुब्धकं सदेहं स्वः स्वर्गमनयिनन्ये । असौ स्वावने स्वरक्षणे अनीशोऽसमर्थः किम् ॥१२॥ ननु यदि समर्थस्तिहं किंचित्कालमत्रव तेनैव वपुषा किं नातिष्ठत्तत्राह। तथापीति। यद्यप्युक्तप्रकारेणाशेषस्य जगतश्रराचरस्य स्थित्यादिष्वनन्यहेतुर्निरपेक्ष एव कारणं स्वयं यद्यस्मादशेषशक्तिष्टक् तथापि यादवान् संहत्य निजं वपुरत्र शेषितमवशेषितं प्रणेतुं कर्तुं नैच्छत् किंतु स्वमेव लोकमनयत् । तत्र हेतुः । मत्येंन देहेन किं न किंचित्कार्यमिति स्वस्थानामात्मनिष्ठानां दिव्यां गतिमेव प्रकृष्टां दर्श-

यन् अन्यथा तेऽपि दिन्यां गतिमनादृत्य योगवलेन देहसिद्धिं विधायात्रैव रंतुं यतेरंस्तन्माभूदित्येतदर्थमिति भावः ॥१३॥ य एताम्रुक्तप्रकाराम् । पदवीं गतिम् ॥१४॥ तदैव भगवता स्वलोकं

:A`.

गच्छता वसुदेवादीनामपि तत्प्राप्तये उपायश्चितित आसीत्तमाह । दारुक इत्यादिना ॥१५॥१६॥१७॥ कृष्णरामौ मृतावप्तर्यंतः ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ सद्क्तिमिः सन्योऽविनया उक्तयो वेषु तैः । नाई प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः ॥ मृढोऽयं नामिजानाति लोको मामजमन्ययमित्यादिमिः ॥२१॥ नष्टगोत्राणां नष्टमंततीनाम्। सांपरायिकं विढोदकादि ॥ २२-२६ ॥ आदित आरम्य श्रीकृष्णचरितकीर्त्तनस्य फलमाह । य एतदिति द्वाम्याम् ॥२७॥ शंतमानि परममंगलानि । परमहंसगतौ श्रीकृष्णे ॥२८॥ एवमेकादशस्कंघभावार्यस्य प्रदीपिका ॥ स्वाज्ञानध्यां-

देवकी रोहिणी चैव वसुदेवस्तथा सुतौ ॥ कृष्णरामावपश्यंतः शोकार्ता विजहुः स्मृतिम् ॥१८॥ प्राणांश्च विजहुस्तत्र भगविद्वरहातुराः ॥ उपगुद्ध पतींस्तात चितामारुरुहुः स्त्रियः ॥ १९ ॥ रामपत्न्यश्च तहेहमुपगुद्धाग्निमाविशन् ॥ वसुदेवपत्न्यस्तद्वात्रं मद्युग्नादीन् हरेः स्नुपाः ॥ कृष्णपत्न्यो-ऽविश्वनिंन रुविभाण्याद्यास्तदातिमकाः ॥ २० ॥ अर्जुनः प्रेयसः सस्युः कृष्णस्य विरहातुरः ॥आत्मानं सांत्वयामास कृष्णगीतेः सदुक्तिभिः॥२१॥ वंघूनां नष्टगोत्राणामर्जुनः सांपरायिकम् ॥ हतानां कारयामास यथावदनुपूर्वशः ॥२२॥ द्वारकां हरिणात्यकां समुद्रोऽप्टावयस्त्रणात् ॥वर्जयित्वा महाराज श्रीमद्भगवदालयम् ॥ २३ ॥ नित्यं सन्निहितस्तत्र भगवान्मधुसूदनः ॥ स्मृत्याऽशेषाश्चमहरं सर्वमंगलमंगलम् ॥ २४ ॥ स्त्रीवालवृद्धाना-दाय हतशेषान्धनंजयः ॥ इन्द्रप्रस्थं समावेश्य वज्ञं तत्राभ्यपेचयत् ॥ २५ ॥ श्रुत्वा सुहृद्वधं राजन्नर्जुनात्ते पितामहाः ॥ त्वां तुवंशधरं कृत्वा जग्मुः सर्वे महापथम् ॥ २६ ॥ य एतहेवदेवस्य विष्णोः कर्माण जन्म च ॥ कीर्तयेच्छद्धया मर्त्यः सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ २० ॥ इत्यं हरेर्भगवतो रुवि-रावतारवीर्याण वालवरितानि च शंतमानि ॥ अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृणन्मनुष्यो भक्ति परा परमहंसगतौ लभेत ॥ २८ ॥ श्रीकृष्णापणमस्तु ॥ महापुराणेऽष्टादशसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यामेकादशस्त्रधे एकत्रिशसत्त्रमोऽष्यायः ॥३१॥ समाप्तोऽयमेकादशस्त्रधः ॥ श्रीकृष्णापणमस्तु ॥

तभीतेन श्रीघरेण प्रकाशिता ॥१॥ इति श्रीमद्भागवते महाप्रुराणेऽष्टादशसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यामेकादशस्कंधे श्रीघरस्वामिविरचितायां श्रीभावार्थदीपिकायां टीकायामेकत्रिशोऽष्यायः ॥ ३१ ॥ समाप्तोऽयमेकादशः स्कंघः ॥ ११ ॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

इति श्रीधरीटीकासहिते

श्रीमद्भागवते एकादशस्कन्धः समान्तः

गदरा









॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॥ राजोवाच ॥ स्वधामानुगते कृष्णे यदुवंशविभूषणे॥ कस्य वंशोऽभवत्युध्वयामेतदाचक्त्र मे मुने ॥१॥ श्रीश्रिक उवाच ॥ योऽन्त्यः पुरंजयो नाम भाव्यो वार्हद्रथो नृषः ॥ तस्यामात्यस्तु शुनको हत्वा स्वामिनमात्मजम् ॥ २ ॥ यद्योतसंज्ञं राजानं कर्ता यत्पालकः स्रुतः ॥ विशाखयूपस्तत्पुत्रो भविता राजकस्ततः ॥ ३ ॥ नंदिवर्धनस्तत्पुत्रः पंच प्रद्योतना इमे ॥ अष्टित्रंशोत्तरशतं भोक्यंति पृथिवीं नृषाः ॥ ४ ॥ शिश्चनागस्ततो भाव्यः काकवर्णस्तु तत्सुतः ॥ चेमधर्मा तस्य स्रुतः चेत्रज्ञः चेमधर्मजः ॥ ५ ॥ विधिसारः स्रुतस्याजातशत्रुर्भविष्यति ॥ दर्भकस्तत्सुतो भावी दर्भकस्याजयः स्मृतः ॥ ६ ॥ नंदिवर्धन आजेयो महानंदिः सुतस्ततः ॥ शिश्चनागा दशेवेते षष्टयुत्तरशतत्रयम् ॥ ७ ॥ समा भोक्यंति पृथिवीं कुरुश्रेष्ठ कलौ नृषाः ॥ महानंदिसुतो राजच् शृद्धीगभोंद्भवो वली ॥०। महापद्मपतिः कश्चित्रन्दः क्षत्रविनाशकृत् ॥ ततो नृषा भविष्यंति शृद्धप्रायास्त्वधार्मिकाः ॥ ९ ॥ स एकञ्चत्रां पृथिवीमनुत्नंवितशासनः ॥ शासिष्यति महापद्मी द्वितीय इव भार्गवः ॥ १० ॥ तस्य चाष्टौ भविष्यंति सुमाल्यप्रमुखाः सुताः ॥ य इमां भोक्यंति महीं राजानः स्म शतं समाः ॥११॥ नवनंदान्द्रिजः कश्चित्रपत्रानुद्धिरूपति ॥ तेषामभावे जगतीं मौर्या भोक्यंति वै कलौ ॥१२॥ स एव चंद्रग्रप्तं वै दिजो राज्येऽभिषेक्यति ॥ तत्युत्रो वारिसारस्तु तत्रश्चाशोकवर्धनः ॥१३॥

तया मागधवंशोऽनुक्रम्यते । तत्र पूरोवंशे उपरिचरो वसुस्तस्य वृहद्रथस्तस्य जरासंधस्तस्य सहदेवः पुत्रोऽभूदित्युक्तं नवमस्कंघे । तत्रैव सहदेवान्मार्जारिस्ततः श्रुतश्रवा इत्यादयो रिषुंजयांता विश्विमिविनो राजानो निरूपिताः । तत्र राजा प्रच्छति । स्वधामेति ॥१॥ इदानीं तदुपरितनं वंशं संकरादिदोपेः प्रपश्चयति । योऽन्त्य इति । रिषुज्ञय एव पुरंजयः । स्वामिनं पुरंजयं इत्वा स्वपुत्रं श्रधोतसंत्रं राजानं करिष्यति । यस्य पालको नाम सुतो भविष्यति ॥२॥३॥ प्रद्योतनाः प्रद्योतसंज्ञाः ॥४–८॥ नंदो नाम कश्चिन्महापद्मसंख्यायाः सेनाया धनस्य वापितभिविष्यति । अत्रत्यति महापद्म इत्यपि तस्य नाम ॥९॥ एकमेव छत्रं यस्यां तां पृथितीं शासिष्यति पालयिष्यति । क्षत्रोत्सादने दृष्टांतः । भार्गवः परश्चराम इव ॥१०॥ समा संवरसरान् ॥११॥ नवनंदासदं च तत्पुत्रांश्रत्येवं नव । प्रपन्नान्विश्वस्तान्वान्वा । द्विजः कौटिन्यवात्स्यायनादिपर्यायशाणक्य उद्धरिष्यत्युन्मूलिष्यति । मौर्याः मौर्यसंज्ञाः ॥ १२ ॥ कथं भोक्यंति तदाह । स

11 2 11

एवेिं। चंद्रगुप्तं मौर्यप्रथमम् ॥१३॥१४॥ तेषां पंचमो दशरथः पराशरादिमिरुक्तोऽत्राप्यनुसंघेयः । तेन सह मौर्या दश । सप्तत्रिंशच्छतोत्तरं सप्तत्रिंशद्त्तरं शतं समाः ॥१५-१७॥ बृहद्रथस्य सेनापतिः । पुष्पिमत्रो नाम स्वामिनं बृहद्रथं इत्वा राज्यं करिष्यति स च शुङ्कानां प्रथमः। नतोऽग्निमित्रादयो नवेत्येवं शुंगा दशवर्षशताधिकं द्वादशाधिकं वर्षशतम् ॥१८॥ कथं काष्वान्यास्यति तदाह । शुंगमिति । परस्रीकामिनं देवभृतिनामानं शुंगं हत्वा तदमात्यो वसुदेवनामा कण्यो राज्यं करिष्यति ॥१९॥ काण्यानां चतुर्थः सुशर्मा ज्ञयः ॥ २० ॥ इमे वसुदेवाद्यः काण्यायना सुयशा भिवता तस्य सङ्गतः सुयशःसुतः ॥ शालिशूकस्ततस्तस्य सोमशर्मा भिवष्यति ॥ १८ ॥ शतधन्या ततस्तस्य भिवता तद्बृहद्रथः ॥ मौर्या ह्येते दश नृपाः सप्तत्रिंशच्छतोत्तरम् ॥ १५ ॥ समा भोच्यंति पृथिवीं कलौ कुरुकुलोद्धह् ॥ अग्निमित्रस्ततस्तस्मात्युज्येष्ठोऽथ भविष्यति ॥ १६ ॥ वसुमित्रो भद्रकश्च पुलिंदो भविता सुतः ॥ ततो घोषः सुतस्तस्माइज्रमित्रो भविष्यति ॥ १७ ॥ ततो भागवतस्तस्माद्देवभूतिरिति श्रुतः ॥ शुंगा दशैते भोच्यंति भूमिं वर्षशताधिकम् ॥१८॥ ततः कण्वानियं भूमिर्यास्यत्यल्पगुणात्रृपः ॥ शुंगं हत्वा देवभूतिं कण्वोऽमात्यस्तु कामिनम् ॥१९॥ स्वयं करिष्यते राज्यं वसुदेवो महामितः ॥ तस्य पुत्रस्य भूमित्रस्तस्य नारायणः सुतः ॥ २०॥ काण्वायना इमे भूमि चत्वारिंश्च पंच च ॥ शतानि त्रीणि भोच्यंति वर्षाणां च कलौ युगे ॥२१॥ हत्वा काण्वं सुशर्माणं तद्भृत्यो चुपलो वली ॥ गां भोच्यत्यंत्रजातीयः कंचित्कालमसत्तमः ॥२२॥ कृष्णनामा अथ तद्भाता भिवता पृथिवीपतिः ॥ श्रीशांतकर्णस्तत्पुत्रः पौर्णमासस्तु तत्सुतः ॥ २३ ॥ छंबोदरस्तु तत्पुत्रस्तस्माद्धि विकछो नुपः ॥ मेघस्वातिश्च विकलादरमानस्तु तस्य च ॥ २४ ॥ अनिष्टकर्मा हालेयस्तलकस्तस्य चात्मजः ॥ पुरीपभीरुस्तत्पुत्रस्ततो राजा सुनंदनः ॥२५॥ चकोरो नवमो यत्र शिवस्वातिररिन्दम ॥ तस्यापि गोमतीपुत्रः पुरीमान्भविता ततः ॥२६॥ मेदःशिराः शिवस्कंदो यज्ञश्रीसतत्युतस्ततः ॥ विजयस्तत्युतो भाव्यश्चंद्रविज्ञः सलोमधिः ॥ २७ ॥ एते त्रिशन्नृपतयश्चत्वार्यव्दरातानि च ॥ पट्पंचाराच पृथिवीं भोद्यंति कुरुनंदन ॥ २८ ॥ सप्ताभीरा आवभृत्या दश गर्दभिनो नृपाः ॥ कंकाः पोडश सृपाला भविष्यंति च लोलुपाः ॥२९॥ ततोऽष्टौ यवना भाव्याश्चतुर्दश तुरुष्ककाः॥ भूयो दश गुरुंडाश्च मौना एकादरीव तु ।।३०॥ एते भोच्यंति पृथिवीं दशवर्षरातानि च ॥ नवाधिकां च नवतिं मौना एकादरा क्षितिम् ॥३१॥ भोद्यंत्यव्दशतान्यंग त्रीणि तैः संस्थिते ततः ॥ किलकिलायां नृषतयो भूतनंदोऽथ वंगिरिः ॥३२॥ शिशुनंदिश्च तद्भातायशोनंदिः प्रवीरकः ॥ इत्येते वै वर्षशतं भविष्यंत्यिधकानि षट् ॥३३॥ तेषां त्रयोदश खुता भवितारश्च वाह्निकाः ॥ पुष्पिमत्रोऽथ राजन्यो दुर्मित्रोऽस्य तथव च ॥३४॥ वर्षाणां त्रीणि शतानि पंचचत्वारिंशद्वर्पाणि च भृषि भोचयन्ति ॥२१॥ काण्यानामंतिमं सुशर्भाणं हत्वा वलीनामा तद्भृत्यो गां भोचयति ॥२२-२५॥ यत्र येषु बहुसंझेष्वष्टसु चरमः शिवस्वा-तिनामा भविता ॥२६-२८॥ आवभृत्याः अविभृतिनेगरी तद्राजानः ॥२९॥३०॥ एते आभीराद्यो मौनव्यतिरिक्ताः पश्चपिष्टम्पा एकोनशताधिकं वर्षसहस्रं पृथिवीं भोच्यंति । ततः पुत्रोंका

श्रीपरी

ण्यैकादश मौनास्त्रीण्यब्दशतानि क्षिति भोच्यंति ॥३१॥ तैः संस्थिते तेषु सृतेषु किलकिलायां पुर्यो नृपतयो भविष्यंतीत्युत्तरेणान्वयः ॥३२॥ अधिकानि च पड्चर्षाणि ॥३३॥ तेषां मृतनंदा-दीनां यथायथं बाह्विकनामानस्रयोदश सुता भविष्यंति । अथ पुष्पमित्रो नामाऽन्यो राजन्यः । अस्य च दुर्भित्रो नाम पुत्रः ॥ ३४ ॥ तथा अधाः कोशला विद्रपतयो निषधाश्र एते च तत्तदे-शनामिः प्रख्यातास्तुल्यकालाः । खंडमंडलेषु भृपास्तत एव तेभ्यो बाह्निदेभ्य एव भाव्या अविष्यंति ॥३५॥ ततश्च मागधानां तु राजा विस्फ्रुजिनीम भविता । स च पूर्वोक्तान्पुरंजयाद्परः पुरंजय इति प्रसिद्धः सन्वर्णान्त्राञ्चणादीनपुलिद्यदुमद्रकसंज्ञान्मलेच्छप्रायानकरिष्यति । अपरानिति पाठे अन्यानपुलिदादिसंज्ञान्वर्णानकरिष्यतीत्यर्थः ॥३६॥ किँचैवं कृत्वाञ्त्रबाभ्यिष्ठा अत्रैवर्ण्य-प्रचुराः सतीः प्रजाः स्थापयिष्यति पालयिष्यति । स च पद्मवत्यां पुरि वसन् अनुगङ्गां गङ्गाद्वारमारम्य प्रयागपर्यतं गुप्तां पालितां मेदिनीं भोचयति ॥३७॥ तदनंतरं च सौराष्ट्रादिदेशविनो द्विजा वात्या उपनयनरहिता भविष्यंति ॥३८॥ अब्रह्मवर्चसा वेदाचारशुन्याः ॥३९॥ इमे च म्लेच्छप्राया भूभृतम्तुल्यकाला भविष्यंति । किंच एते सर्वेऽधर्मानृतपरा अधर्मेऽनृते च परिनिष्ठि-एककाला इमे भूपाः सप्तांश्राः सप्त कौसलाः ॥ वैदूरपतयो भाव्या निषधास्तत एव हि ॥ ३५ ॥ मागधानां तु भविता विश्वस्फूर्जिः पुरञ्जयः ॥ करिष्यत्यपरो वर्णान्पुलिंदयदुमद्रकान् ॥ ३६ ॥ प्रजाश्च ब्रह्मभूयिष्ठाः स्थापयिष्यति दुर्मतिः ॥ वीर्यवान्श्रत्रमुत्साद्य पद्मवत्यां स वै पुरि ॥ अनुगङ्गा-माप्रयागं गुप्तां भोच्यति मेदिनीस् ॥ ३७ ॥ सौराष्ट्रावन्त्यभीराश्च शूद्रा अर्बुदमालवाः ॥ त्रात्या द्विजा भविष्यन्ति शूद्रप्राया जनाधिपाः ॥३८॥ सिंधोस्तरं चन्द्रभागां कोंतीं काश्मीरमंडलम् ॥ भोद्यन्ति शूद्रा त्रात्याद्या म्लेन्छाश्चात्रहावर्चसः॥३९॥तुल्यकाला इमे राजन्म्लेन्छपायाश्च भूमृतः॥ एते अर्थानृतपराः फल्गुदास्तीत्रमन्यवः ॥ ४० ॥ स्त्रीबालगोद्धिजन्नाश्च परदारधनाहताः ॥ उदितास्तमितप्राया अल्पसत्त्वाल्पकायुषः ॥ ४१ ॥ असंस्कृताः कियाहीना रजसा तमसावृताः ॥ प्रजास्ते भच्चिष्यंति म्लेच्छा राजन्यरूपिणः ॥ ४२ ॥ तन्नाथास्ते जनपदास्तच्छीलाचारवादिनः ॥ अन्योन्यतो राजभिश्च क्षयं यास्यन्ति पीडिताः ॥ ४३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कंधे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ ततश्रानुदिनं धर्मः सत्यं शौचं क्षमा दया ॥ कालेन बलिना राजन्नंच्यत्यायुर्बलं स्मृतिः ॥१॥ वित्तमेव कलौ नृणां जन्माचारगुणोदयः॥ धर्मन्या-यव्यवस्थायां कारणं बलमेव हि ॥ २ ॥ दांपत्ये अभिरुचिहें तुर्मायेव व्यावहारिके ॥ स्त्रीत्वे पुंस्त्वे च हि रतिर्विप्रत्वे सूत्रमेव हि ॥३॥ लिंगमेवाश्रम-ताः । फल्गुदा अन्पदातारः ॥४०॥ उदिवास्तमिस्तप्राया हर्पशोकादिबहुलाः ॥४१॥ असंस्कृता गर्भाधानादिसंस्काररिहताः । प्रजा मक्षयिष्यंति धनाद्यपहारादिना पीडियिष्यंति ॥४२॥ किंच तस्राथाः ते नाथा येषां ते जनपदा देशवर्तिनो मनुष्यास्तच्छीलाचारवादिनस्तेषामिव शीलमाचारो वादश्र तर्द्वतः ॥४३॥ इति श्रीमद्भागवते द्वादशस्कंघे भावार्थदीपिकायां टीकायां प्रथमोऽष्यायः ॥१॥ द्वितीये तु कलेदोंषष्ट्द्भी कल्क्यवतारतः ॥ अधर्मिष्ठे जने नष्टे पुनः कृतयुगागमः ॥१॥ कलिधर्मान्प्रपश्चयति ततश्चेत्यादिना ॥१॥ धर्मन्याययोर्व्यवस्थायां नलमेव ॥२॥ दांपत्ये मार्यापतिभावेऽ-भिरुचिरेव हेतुर्न कुलगोत्रादिः व्यावहारिके क्रयविक्रयादौ । स्रीत्वे पुंस्त्वे च तयोः श्रैष्ट्ये रतिकौशलमेव हेतुर्न कुलमाचारो वा ॥३॥ आश्रमाणां ख्यातौ ज्ञाने लिंगमेव दंडाजिनादिकं हेतुर्न त्वाचारविशेषः। अन्योन्यापत्तिकारणं चाश्रमादाश्रमांतरप्राप्तौ च कारणम् । यद्वा। बहूदकहंसादीनामन्योन्यापत्तौ नमस्कारादिव्यववहारे कारणम्। अवृत्त्या मुद्रापेणादिदानासामर्थ्येन न्याये दौर्वन्यं 11 3 11

पराजयः । चापलं बचो बहुभाषणम् ॥४॥ असाधुत्वे चौर्याद्यभियोगे । प्रसाधनमलंकारः ॥५॥ द्रे वर्तमानं बार्ययनं जलाशयस्तीर्थं न तु गुवादि । स्वार्थः प्रसाधः ॥६॥७॥८॥ आज्छिका अपहता दारा द्रविणानि च यासां ताः । अष्टिर्वीजम् ॥९-११॥ श्रीयमाणेष्वित्यादीनामित्थं कलौ गतप्राय इति पंचमेनान्वयः । श्रीयमाणेष्वन्यप्रायेषु ॥१२॥ दुस्युप्रायेषु चौरतुन्येषु ।चौर्या-नृतपृथाहिंसाद्या नानावत्तयो येषां तेषु ॥१३॥ छागप्रायासु प्रमाणतः श्लीरतञ्चाजातुल्यासु ॥१४॥ अणुप्रायासु ज्यामाकतुल्यासु । स्यास्तुषु वृक्षेषु । विद्युत्प्रायेषु तिद्वदृष्ठेषु । शून्यप्रायेषु धर्मादिरहितेषु सग्रसु गृहेष ॥१५॥ जने तु खरधमिणि दुःसहचेष्टिते कलौ गतप्राये समाप्तप्राये ॥ १६ ॥ एतत्प्रपंचयित चतुर्मिः । चराचरगुरोरीश्वरस्येति च वर्मत्राणे हेतुः । गुरुत्येश्वरत्ययोक्तप-स्यातावन्योन्यापत्तिकारणम् ॥ अवृत्त्या न्यायदौर्वल्यं पांडित्ये चापलं वचः ॥ ४ ॥ अनाब्यतेवासाधृत्वे साधृत्वे दंभ एव त ॥ स्वीकार एव चोद्वाहे स्नानमेव प्रसाधनम् ॥ ५ ॥ दूरे वार्ययनं तीर्थं लावण्ये केशधारणम् ॥ उदरंभरता स्वार्थः सत्यत्वे धाष्टर्यमेव हि ॥ ६ ॥ दाद्यं कुटुंब-भरणं यशो अर्थे धर्मसेवनम् ॥ एवं प्रजाभिद्धाभिराकीणें क्षितिमंडले ॥७॥ ब्रह्मविद्क्षत्रश्रृहाणां यो वली भविता नृपः ॥ प्रजा हि लुन्धे राजन्ये-र्निर्धणैर्दस्यधर्मभिः ॥८॥ आच्छित्रदारद्रविणा यास्यंति गिरिकाननम् ॥ शाकमूलामिपक्षौद्रफलपुष्पार्षिभोजनाः ॥ ९ ॥ अनावृष्टचा विनंच्यंति द्रभिक्षकरपीडिताः ॥ शीतवातातपप्राबुड्हिमेरन्योन्यतः प्रजाः ॥ १० ॥ चुत्रुड्भ्यां व्याधिभिश्चेव संतापेन च चित्रया ॥ त्रिंशिहिंशितवर्षाणि पर-मायः करो नुणाम् ॥ ११ ॥ शीयमाणेषु देहेषु देहिनां किरदोपतः ॥ वर्णाश्रमवतां धर्मे नष्टे वेदपये नुणाम् ॥ १२ ॥ पाखंडपचरे धर्मे दस्य-प्रायेषु राजसु ॥ चौर्यान्तवृथाहिंसा नानावृत्तिषु वै नृषु ॥१३॥ शूद्रप्रायेषु वर्णेषु द्यागप्रायासु धेनुषु ॥ गृहप्रायेष्वाश्रमेषु योनप्रायेषु वंषुषु ॥१८॥ अणुपायास्वोषधीषु रामीपायेषु स्थास्तुषु ॥ विद्युत्पायेषु मेवेषु शून्यपायेषु सञ्चसु ॥ १५ ॥ इत्थं कलौ गतपाये जनेषु स्वर्धामेषु ॥ धर्मत्राणाय सत्त्वेन भगवानवतरिष्यति ॥ १६ ॥ चराचरगुरोविष्णोरीश्वरस्याखिलात्मनः ॥ धर्मत्राणाय साघूनां जन्मकर्मापनुत्तये ॥ १७॥ शंभलप्राममुख्यस्य बाह्मणस्य महात्मनः ॥ भवने विष्णुयशसः कल्कः प्रादुर्भविष्यति ॥ १८ ॥ अश्वमाशुगमारुह्य देवदत्तं जगत्पतिः ॥ असिनाऽऽसाधुदमनमष्टेश्वर्य-गुणान्वितः ॥ १९ ॥ विचरन्नाशुना क्षोण्यां हयेनाप्रतिमद्यतिः ॥ नृपिलंगच्छदो दस्यून्कोटिशां निहनिष्यति ॥ २० ॥ अथ तेषां भविष्यंति मनांसि विशदानि वै ॥ वासुदेवांगरागातिपुण्यगंधानिलस्पृशास् ॥ पौरजानपदानां वे हतेष्वसिलदस्युषु ॥ २१ ॥ तेपां प्रजाविसर्गश्च स्यविष्टः

पादनमिक्तिस्य विश्वस्यात्मनः कारणस्येति । एवंभृतस्य विष्णोर्जन्म साधूनां धर्मत्राणप्रयोजनमाह । कर्मापनुत्तये मोक्षाय ॥ १७ ॥ शंभलग्रामे गुरूपस्य प्रधानस्य नाम्ना विष्णुय-शसो त्राह्मणस्य भवने गृहे ॥१८॥ धर्मत्राणप्रकारमाह । अश्विमिति । असाधवो दम्यंते येन तमश्रमारुद्धासिना दस्यून्कोरिशो निइनिष्यतीत्युत्तरेणान्वयः । असाध्यम इति पाठे किकिविशेष-णम् । अणिमाधन्दैश्वर्याणि गुणाश्च सत्यसंकल्पत्याद्यस्तरिन्वतः ॥१९॥ तत्प्रपंचः । आशुना शीघ्रमाधिना तेन हयेनाश्चेन श्लोण्यां प्रथिव्यां विचरन् । नृपिक्षिणच्छदो राजवेषच्छनान् ॥२०॥ श्रीघरी

---

. .

1 3 1,

तत्रथ पुनः कृतयुगप्रवृत्ति वक्तमाह । अथेति सार्द्धाभ्याम् । तेषां पौरजानपदानां मनांसि विशदानि भविष्यंति । तत्र हेतुः । वासुदेवस्यांगरागेण चंदनादिनाऽतिपुण्यगंधो योऽनिलस्तं स्प्रशंतीति तथा तेपाम् ॥२१॥ स्थविष्ठः स्थूलः ॥२२॥ कृतयुगप्रवृत्तिमाह । यदाऽवतीर्णं इति । प्रजानां स्रतिः प्रस्तिः ॥२३॥ तदवतारकालोपलक्षणमाह । यदा चंद्रसेति । तिष्यः पुष्यः । अयमर्थः । चंद्रसूर्यवृहस्पतीनां यदा पुष्यनक्षत्रे योगस्तदा तत्कृतयुगं भविष्यति । यद्यपि च प्रतिद्वादशाब्दं कर्कराशौ वृहस्पतौवर्तमाने द्वित्रास्वमानास्यासु तेषां त्रयाणामपि पुष्ययोगः संमवति तथाऽपि तेषां सहप्रवेशोऽत्र विवक्षितः । समेष्यंतीति वचनम् । अतो नातिप्रसंगः ॥ २४ ॥ एवं नवमस्कंधमारम्यानुक्रांतं वैवस्वतमनोर्वशद्वयं निगमयति इति । उद्देशतः संद्वेपतः ॥ २५ ॥ किल-युगावांतरविशेषं वक्तुमाह । आरम्येत्यादिना । वर्षसहस्रं पंचदशोत्तरं शतं चेति कयापि विवक्षयाऽवांतरसंख्येयम् । वस्तुतस्तु परीक्षित्रंदयोरंतरंद्वाम्यां न्यूनं वर्षाणां सार्धसहस्रं मवति । यतः परीक्षि-त्समकालं मागधं मार्जीरिमारम्य रिपुंजयांता विशितिराजानः सहस्रसंवत्सरं भोचयंतीत्युक्तं नवमस्कंघे । ये वाईद्रथभूपाला भाव्याः सहस्रवत्सरमिति । ततः परं पंच प्रद्योतना अष्टत्रिशोत्तरं शतम् । शिशुनागाश्र पष्ट्युत्तरशतत्रयं भोच्यंति पृथिवीमित्यत्रैवोक्तत्वात् ॥२६॥ कलेः प्रषृत्ति वृद्धि च निरूपिततुं कालज्ञानोपलक्षणमाह । सप्तर्पीणां त्विति । अयमर्थः । प्रागप्रशकटाकारं तारासप्तकं संभविष्यति ॥ वासुदेवे भगवति सत्त्वमूर्तौ हृदि स्थिते ॥ २२ ॥ यदा अवतीर्णो भगवान्क ल्किर्धर्मपतिर्हरिः ॥ कृतं भविष्यति तदा प्रजासृतिश्च सात्त्विकी ॥२३॥ यदा चंद्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्यबृहस्पती ॥ एकराशौ समेष्यंति तदा भवति तत्कृतम् ॥ २४ ॥ येऽतीता वर्तमाना ये भविष्यंति च पार्थिवाः ॥ ते त उद्देशतः प्रोक्ता वंशीयाः सोमसूर्ययोः ॥२५॥ आरभ्य भवतो जन्म यावन्नंदाभिषेचनम् ॥ एतद्वर्षसहस्रं तु शतं पंचदशोत्तरम् ॥२६॥ सप्तर्पीणां तु यौ पूर्वी दश्येते उदितौ दिवि ॥ तयोस्तु मध्ये नक्षत्रं दृश्यते यत्समं निशि ॥ २७॥ तेनैत ऋषयो युक्तास्तिष्ठंत्यव्दशतं नृणाम् ॥ ते त्वदीये द्विजाः काले अधुना चाश्रिता मघाः ॥ २८ ॥ विष्णोर्भगवतो भानः कृष्णाख्योऽसौ दिवं गतः ॥ तदाविशत्किलोंकं पापे यद्रमते जनः ॥२९॥ यावत्सपादपद्माभ्यां स्पृशन्नास्ते रमापतिः ॥ तावत्कित्विँ पृथिवीं पराक्रांतुं न चाशकत् ॥ ३० ॥ यदा देवर्षयः सप्त मघासु विचरंति हि ॥ तदा प्रवृत्तस्तु कलिद्वीदशाब्दशतात्मकः ॥ ३१ ॥ यदा मघाभ्यो यास्यंति पूर्वाषाढां महर्षयः ॥ तदा नंदात्पभृत्येष कलिर्वृद्धि सप्तिमंडलम् । तत्र किंचिदुन्नतेपाऽग्रस्थानीयो मरीचिः।ततः पश्चाद्नम्रयुगवंधराकारो वसिष्ठः सभार्यः। ततः पश्चादीपदुन्नतेपामृलस्थानीयोऽङ्गिराः। ततः पश्चाचतुरस्रताराचतुष्के ईशान्यामितः। ततो दक्षिणतः पुलस्त्यः पुलस्त्यात्पश्चिमतः पुलहस्ततः उत्तरतः ऋतुः । एवं स्थिते तेषां मध्ये यौ पुर्वो उदयसमये प्रथमसुदितौ दृश्येते पुलहक्रतुसंज्ञौ तयोस्तु मध्ये तयोस्तु पूर्वयोस्तु मध्ये यत्समं दक्षिणोत्तररेखायां समदेशावस्थितमश्चिन्यादिषु यदन्यतमं नक्षत्रं दृश्यते।तेन तथैव युक्ता नृणामन्दशतं तिष्टंति ते च द्विजास्त्वदीये कालेऽधुना मधा आश्रिता वर्तते ॥ २७ ॥२८ ॥ तेषु मघासु वर्तमानेष सत्सु यदा विष्णोर्भानुर्भातीति भानुः शुद्धसत्वात्मको देहो दिवं वैद्धंठं गतस्तदा कलियुगमविशत्। यद्यस्मिन्युगे जनः पापे रमत इति कलियुगस्य लक्षणम् ॥२९॥ ननु श्रीकृष्णे पृथि-व्यां वर्तमानेऽपि संध्यारूपेण कलिः प्रविष्ट एवासीत् । सत्यम् । तथापि तावत्तस्य पराक्रमो नाभवदित्याह । यावदिति । पराक्रांतुमिभभवितुम् ॥३०॥ अतो यथोक्त एव कलिप्रवेशकाल इत्याह । यदा देवर्षय इति । द्वादशाव्दशतात्मक इति । दिव्येन मानेन संध्यासंध्यांशाम्यां सह यो द्वादशाव्दशतात्मकः स कलिस्तदा संध्यामतिक्रम्य प्रविष्ट इत्यर्थः ॥३१॥ कलेः प्रवेशकालमुक्त्वा तस्य

पृद्धिकालमाइ । यदेति । तदा प्रचोतनात्त्रभृति वृद्धिं गच्छकंदात्प्रभृत्यितवृद्धिं गमिष्यतीत्यर्थः ॥३२॥ नतु यदा कलेलिंगमुपलव्यं तदेव प्रविष्ट इति युक्तं ततः पूर्वमेव प्रवेशस्ततः परं वृद्धिरित्यत्र कि प्रमाणं तत्राह । यस्मिकिति । प्रतिपद्मं प्रविष्टमिति ज्ञातम् । पुराविदः पूर्वज्ञातारः ॥३३॥ कलेरनंतरं कृतयुगप्रवेशमाह । दिञ्याब्दानामिति। चतुर्थे कलौ प्रवेशनाब्द्परिमितेनांशैनाऽपि सहा-तीते सतीत्यर्थः । कृतयुगप्रवेशचिह्नमाह । यदा नृणां मन आत्मप्रकाशं भविष्यति तदेति ॥ ३४ ॥ राजवंशोक्तां स्थिति त्राक्षणादित्रंगुष्यप्यतिदिश्ति । इन्येष इति । यथा याभिरुचनीचाव-स्थाभिः । तास्ता अवस्थाः । वंशा इति वा पाठः ॥३५॥ एतस्कीर्तनस्य वैराग्योपयोगितामाह । एतेपामिति । नामैव छिगं ज्ञापकं येपां कथामात्रेणेयावशिष्टानां कीर्तिरेव स्थिता न तु राज्यं पुत्रादयो वा ॥३६॥ कलाबुत्सन्नानां राजवंशानां पुनः प्रवृत्तिप्रकारमाह । देवापिः सोमयंशजः । मरुस्तु सूर्यवंशजः । कलाप्रामो नाम योगिनामावासः प्रसिद्धः ॥३७॥३८॥ इपमेव प्रकारं गमिष्यति ॥३२॥ यस्मिन्कृष्णो दिवं यातस्तस्मिन्नेव तदा ऽहिन ॥ प्रतिपन्नं कलियुगमिति पाहुः पुराविदः ॥३३॥ दिव्याव्दानां सहस्रांते चतुर्थे तु पुनः कृतम् ॥ भविष्यति यदा नणां मन आत्मप्रकाशकम् ॥ ३४ ॥ इत्येष मानवो वंशो यथा संख्यायते भुवि ॥ तथा विद्गृद्वविद्राणां तास्ता ज्ञेया युगे युगे ॥३५॥ एतेषां नामिलिंगानां पुरुषाणां महात्मनाम् ॥ कथामात्रावशिष्टानां कीर्तिरेव स्थिता सुवि ॥ ३६ ॥ देवापिः रांतनोर्धाता मरुश्रेच्वाकुवंशजः ॥ कलाप्राम आसाते महायोगवलान्वितौ ॥ ३७ ॥ ताविहैत्य कलेरंते वासुदेवानुशिक्षितौ ॥ वर्णाश्रमयुतं धर्मं पूर्ववत्रयिव-ष्यतः ॥ ३८ ॥ ऋतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगम् ॥ अनेन क्रमयोगेन भुवि प्राणिषु वर्तते ॥ ३९ ॥ राजन्नेते मया प्रोक्ता नरदेवास्तथा-परे।। भूमो ममत्वं कृत्वा उन्ते हित्वेमां निधनं गताः ॥४०॥ कृमिविड्भस्मसंज्ञांते राजनाम्नो अपि यस्य च॥ भूतप्रुक् तत्कृते स्वार्थं किं वेद निरयो यतः ॥४१॥ कथं सेयमखंडा भूः पूर्वे में पुरुषेर्धृता ॥ मत्पुत्रस्य च पौत्रस्य मत्पूर्वा वंशजस्य च ॥ ४२ ॥ तेजोऽवन्नमयं कायं मृद्दीत्वाऽऽत्मतया-ऽबुधाः ॥ महीं ममतया चोभौ हित्वांतेऽदर्शनं गताः ॥४३॥ ये ये यूपतयो राजन्धुंजंति भुवमोजसा ॥ कालेन ते कृताः सर्वे कथामात्राः कथामु च ॥ ४४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कंधे द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ श्रीशुक उवाच ॥ दृष्टाऽऽत्मिन जये व्यग्रान्नृपान्हसित सूरियम् ॥ अहो मा विजिगीषंति मृत्योः क्रीडनका नृपाः ॥ १ ॥ काम एष नरेंद्राणां मोघः स्याहिदुपामि ॥ येन फेनोपमे पिंडे येऽतिविश्रंभिता नृपाः प्रतिचतुर्धुगं दर्शयति । कृतमिति ॥३९॥ एतेषां नामलिंगानामित्यादि यदुक्तं तत्प्रपंचयति । राजिनिति पंचिभिः ॥४०॥ ममत्वं कृत्वेत्यनेन स्चितां भृतद्रोहप्रवृत्ति निद्ति । कृमीति । राजनाम्नो राजेति नाम यस्य तस्यापि देहस्यांते कुमयो विष्ठा भस्मेति वा संज्ञा भविष्यति। तत्कृते तदर्थं यो भृतध्रक् भृतेम्यो हुह्यति स किं स्वार्थं वेद किंतु न वेदैव। कृत इत्यपेक्षायां हेतुत्वेन भृतद्रोहं विशिनष्टि । यतो भृतद्रोहानिरयो भवति ॥४१॥ ममत्वप्रकारं प्रपंचयति । कथिमति । सेयमखंडा भूमें पूर्वजेर्धता सती इदानी मन्प्रवा च सती मन्प्रवादेः कथं स्यादित्येवम् ॥४२॥ उमी मही कायं च अदर्शनं मृत्युम् ॥४२॥ उपसंहरति । ये ये इति । ते सर्वे च कथासु कियमाणासु । कथामात्राः कालेन कृताः ॥४८॥ इति श्रीमद्भागवते द्वादशस्कंचे टीकायां दितीयोऽन्यायः ॥२॥ रकीये सूमिगीतैय राज्यदोपादि वर्ण्यते ॥ कलौ च दोषभूषिष्ठे दोषहंत्री हरेर्नितिः ॥१॥ देहेऽहंतां सूमौ च समतां छर्वत्यताऽबुधा इत्युक्तं तदेव सूमिगीतैः प्रवंचयति । स्ट्रोत्यादिना । आत्मिन

पृथिन्या जये न्यग्रानुबुक्तान् । हासप्रकारमेवाह । अहो इति । मा माम् ॥१॥ येन कामेन फेनोपमे पिंडे देहेऽतिविश्रंभिता विश्वासं नीता ये तेषां नरेंद्राणामेष कामो मोघ एव स्यात् ॥२॥ काममेव दर्शयात ढाम्याम् । पूर्विमिति । इंद्रियार्थलंपटस्य न राज्यप्राप्तिः स्यादिति प्रथममिद्रियपङ्वर्गं निर्जित्य राजमंत्रिणो जेप्यामो वशीकरिष्यामः । सचिवा अमात्याः करींद्रा हस्तिपास्ति ॥ जेष्यामः । कंटकान्प्रतिपक्षान् । अस्य अपास्य । अथ कंटकानिति वा पाठः ॥३॥४॥ एवं केचिदाशाबद्धा एव केचिन्मां पुनर्जित्वाऽप्यतितृष्णयाऽव्धि विशंति । तदेवमिद्रियजयेन ये राज्यं साधियतुमिच्छंति तेऽतिमंदा इत्याह । कियदिति ॥५॥ अंतकं न प्रयंतीत्युक्तं तदेवाह। यामिति। कुरूद्वहेति भूमिगीतं कथयन् शुकः संबोधयति । कुलोद्वहा इति तु पाठः सुगमः ॥६॥ अबु-द्वय इत्युक्तं तत्प्रपंचयति । मत्कृत इति ॥७॥८॥ रामो नाम कश्चिद्राजा । यदा । लोकदृष्ट्या दाशरिथरेव निर्दिष्टः ॥ ९ ॥ १० ॥ लोकं रावयति रोदयतीति लोकरावणः ॥ ११ ॥ १२ ॥ ॥२॥ पूर्वं निर्जित्य षड्वर्गं जेष्यामो राजमंत्रिणः ॥ ततः सचिवपौराप्तकरींद्रानस्य कंटकान् ॥ ३ ॥ एवं क्रमेण जेष्यामः पृथ्वीं सागरमेखलाम् ॥ इत्याशावद्धहृदया न पश्यंत्यंतिके अन्तकम् ॥ ४ ॥ समुद्रावरणां जित्वा मां विशंत्यिबधमोजसा ॥ कियदात्मजयस्यैतनमुक्तिरात्मजये फलम् ॥ ५ ॥ यां विसृज्यैव मनवस्तत्सुताश्च कुरूद्रह ॥ गता यथागतं युद्धे तां मां जेष्यंत्यबुद्धयः ॥ ६ ॥ मत्कृते पितृपुत्राणां भातृणां चापि विश्रहः ॥ जायते ह्यसतां राज्ये मुमताबद्धचेतसाम् ॥ ७ ॥ ममैवेयं मही कृत्स्ना न ते मृढेति वादिनः ॥ स्पर्धमाना मिथो ध्नंति म्रियंते मत्कृते नृपाः ॥ ८ ॥ पृथुः पुरूरवा गाधिर्नहुपो भरतोऽर्जुनः ॥ मांधाता सगरो रामः खट्वांगो धुंधुहा रघुः॥ ९॥ तृणविंदुर्ययातिश्र शर्यातिः शंतनुर्गयः॥ भगीरथः कुवळ-याश्वः ककुत्स्थो नैपधो नृगः ॥१०॥ हिरण्यकशिपुर्वृत्रो रावणो लोकरावणः ॥ नमुचिः शंवरो भौमो हिरण्याचो ऽथ तारकः ॥ ११ ॥ अन्ये च बहवो दैत्या राजानो ये महेश्वराः ॥ सर्वे सर्वविदः शूराः सर्वे सर्वजितोऽजिताः ॥ १२ ॥ ममतां मय्यवर्तंत कृत्वोचैर्मर्त्यधर्मिणः ॥ कथाऽवशेषाः कालेन हाकृतार्थाः कृता विभो ॥१३॥ कथा इमास्ते कथिता महीयसां विताय लोकेषु यशः परेयुषाम् ॥ विज्ञानवैराग्यविवचया विभो वचोविभू-तीर्न तु पारमार्थ्यम् ॥१४॥ यस्तूत्तमश्लोकगुणानुवादः संगीयते अभिद्णम्मंगलन्नः ॥ तमेव नित्यं शृणुयादभीदणं कृष्णे असले भक्तिमभीष्समानः ॥ १५ ॥ राजोवाच ॥ केनोपायेन भगवन्कलेदोंषान्कली जनाः ॥ विधमिष्यंत्युपचितांस्तन्मे बृहि यथा मुने ॥ १६ ॥ युगानि युगधमांश्र मानं प्रलयकल्पयोः ॥ कालस्येश्वररूपस्य गतिं विष्णोर्महात्मनः ॥ १७ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ कृते प्रवर्तते धर्मश्चतुष्पात्तज्ञनैर्भृतः ॥ सत्यं दया तपो दान-मिय उच्चैर्ममतां कृत्वा येऽवर्तन्त ते कालेन कथावशेषाः कृताः । विभो इति संबोधनं कुरूद्धहेतिवत् ॥१३॥ राजवंशानुकथनस्य तात्पर्यमाह । कथा इमा इति । विज्ञानं विषयासारताज्ञानं ततो वैराग्यं तयोविवक्षया परेयुषां मृतानां वचोविभृतीर्वाग्विलासमात्ररूपां न तु पारमार्थ्यं परमार्थयुक्तं कथनं न भवतीत्यर्थः ॥१४॥ कस्तिहि पुरुषाणाम्रुपादेयः परमार्थस्तमाह । यस्त्विति । नित्यं प्रत्यहम् । तत्राप्यभीचणम् ॥ १५ ॥ कलिदोषोपचये सति भक्तरसंभवं मन्यमानः पृच्छति । केनोपायेनेति । विधामिष्यंति नाशयिष्यंति । यथा यथावत् ॥ १६ ॥ कलियुगे कः परो धर्म इति मुभ्रत्सया पृच्छति । युगानीति । ब्र्हीत्यनुपंगः । आत्यंतिकलयजिज्ञासया पुनः पृच्छति । प्रलयकन्पयोः संहारस्थितिकालयोः । न चायं बहिर्मुखः प्रश्न इत्याह । कालस्येति ॥१७॥ तत्र युग-

धर्मौस्स्ताबदाह । कृत इति । तजनैस्तत्कालीनैर्जनैः दानमरागद्वेपतयाऽभयदानम् । तदेव प्रथमस्कंघे शौचशब्देनोक्तम् । विभोः संपूर्णस्य धर्मस्य ॥१८॥तदानीवनजनानाह । संतुष्टा इति । मैत्रा भूतमैत्रीयुक्ताः । श्रमणा आत्माभ्यासवंतः ॥१९॥ अनुतेन सत्यं हिंसया द्या असंतोषेण तपः विग्रहेण दानमिति यथासंख्यं योज्यम् ॥२०॥ ब्रह्मोत्तरा ब्राह्मणाचिकाः ॥२१॥ हिमाऽतुष्टय-नृतद्वेषेरित्ययं क्रमो न विवक्षितः । धर्मस्यार्थं इसित शीयते । अधर्मस्य लक्षणेश्रिद्धैः । पादैरित्यर्थः ॥२२॥ यशस्त्रिनः कीर्तित्रियाः । अत्रदिजोत्तराः अत्रियत्राक्षणप्रधानाः ॥२३॥ कलौ धर्म-पादानां तुर्याशक्चतुर्थाशोऽवशिष्यते ॥२४॥ शहदासोत्तराः शहकैवर्तादिप्रधानाः ॥२५॥ युगानामेवंभृतवैषम्ये कारणमाह । सत्त्वमिति पंचिमः ॥२६॥ मनक्च बुद्धिबंद्रियाणि च सत्त्वे यदा

मिति पादा विभोर्नुप ॥ १८ ॥ संतुष्टाः करुणा मैत्राः शांता दांतास्तितिक्षवः ॥ आत्मारामाः समदृशः प्रायशः श्रमणा जनाः ॥ १९ ॥ त्रेतायां धर्मपादानां तुर्यांशो हीयते शनैः ॥ अधर्मपादैरन्तहिंसाऽसंतोषविग्रहैः ॥२०॥ तदा क्रियातपोनिष्ठा नातिहिंसा न लंपटाः ॥ त्रैत्रिमिकास्त्रयीवृद्धा वर्णा ब्रह्मोत्तरा नृप ॥ २१ ॥ तपः सत्यदयादानेष्वर्धं हसति द्वापरे ॥ हिंसातुष्टचनृतद्वेपैर्धर्मस्याधर्मलक्तणैः ॥ २२ ॥ यशस्विनो महाशीलाः स्वा-ध्यायाध्ययने रताः ॥ आब्याः कुटुंविनो हृष्टा वर्णाः क्षत्रद्विजोत्तराः ॥२३॥ कठौ तु धर्म हेतूनां तुर्याशोऽधर्म हेतुमिः ॥ एधमानैः क्षीयमाणो ह्यंते सोऽपि विनंद्यति ॥ २४ ॥ तस्मिन्छुव्धा दुराचारा निर्द्याः शुष्कवैरिणः ॥ दुर्भगा सूरितर्पाश्च शूद्रदासोत्तराः प्रजाः ॥ २५ ॥ सत्त्वं रजस्तम इति दृश्यंते पुरुषे गुणाः ॥ कालसंचोदितास्ते वै परिवर्तंत आत्मनि ॥२६॥ प्रभवंति यदा सत्त्वे मनोबुद्धींद्रियाणि च ॥ तदा कृतयुगं विद्याञ्ज्ञाने तपिस यद्भविः ॥ २७ ॥ यदा कर्मसु काम्येषु भक्तिर्भवति देहिनाय ॥ तदा त्रेता रजोवृत्तिरिति जानीहि बुद्धिमय् ॥ २८॥ यदा लोभस्त्वमंतीपो मानो दंभोऽथ मत्सरः ॥ कर्मणां चापि काम्यानां द्वापरं तद्रजस्तमः ॥ २९ ॥ यदा मायाऽनृतं निद्रा तंद्रा हिंसा विपादनम् ॥ शोको मोहो भयं दैन्यं स कलिस्तामसः स्पृतः ॥३०॥ यस्मात्जुद्रहशो मत्यीः जुद्रभाग्या महाशनाः ॥ कामिनो वित्तहीनाश्च स्वैरिण्यश्च स्त्रियोऽसतीः ॥ ३१ ॥ दस्यृत्कृष्टा जनपदा वेदाः पाखंडदूषिताः ॥ राजानश्च प्रजासक्षाः शिश्नोदरपरा द्विजाः ॥३२॥ अत्रता वटवोऽशौचा सिक्षवश्च कुटुंविनः ॥ तप-स्विनो ग्रामवासा न्यासिनो हार्थलोलुपाः ॥ ३३ ॥ हस्वकाया महाहारा सूर्यपत्या गतिहयः ॥ राश्वत्कदुक्तभाषिण्यश्चौर्यमायोक्साहसाः ॥ ३४ ॥

प्रभवंत्यतिशयेन वर्तन्ते ॥२७॥ यदा कर्मादिषु मिक्तः प्रीतिस्वदा रजोवृत्तिप्रधानं त्रेवायुगमिति जानीहि ॥ २८ ॥ काम्यानां कर्मणां त्रिपये यदा प्रीतिस्तदा रजस्तमःप्रधानं द्वापरं जानीहीति पूर्वेणानुपंगः ॥२९॥ विपादनं दुःखम् ॥३०॥ कलिदोपान्प्रपंचयति । यस्मादित्यादिना । यस्मात्कलेहेंतोः क्ष्ट्रदशो मंदमतयः । च्रुमाग्या अल्पभाग्याः । महाशना बह्वाहाराः । विन्नहीना अपि कामिनरच । स्वैरिण्यः पुरुचल्यः ॥ ३१ ॥ दस्यव उत्कृष्टाः प्रचुरा येषु ते ॥३२॥ अत्रता विहिताचारशुत्या अशौचाः शौचशूत्याश्च बटवो ब्रह्मचारिणो भविष्यंति । कुटुंविनश्च गृह-स्थाः स्वयं भिक्षाटनपरा भविष्यंति न तु भिक्षां दास्यंति । तपस्थिनो वनस्था वनं हित्वा ग्रामवासा भविष्यंति । तपास्थिनो यतयोऽतीवार्थलोछपा भविष्यंति ।।३३॥ पुनरि स्त्रीणां स्वभावमाह ।

श्रीघरो

हम्बकाया इति । कहुकभाषिण्योऽप्रियवादिन्यः चौर्यं च माया कपटपुरु च साहसं यासां ताः ॥३४॥ किंच किराटा वणिजः । पणयिष्यंति क्रयादिन्यवहारं प्रवर्तियण्यंति । किंच सर्वे जना अनापद्यपि जुगुष्सितां निदितां वार्को वृत्तिं साधु मंस्यंते ॥३५॥ सर्वोत्तममपि पति द्रव्यहीनं भृत्यास्त्यच्यंति । पतयश्च विषद्यं रोगादिभिव्यापाराक्षमं कौलं कुठपरंपरायानं त्यच्यंति । अपयस्वि-नीदुंग्धदोहाः ॥३६॥ सौरतं सुरतिनिमत्तं सौहृदं येषां ते । त एव ननांदरोऽत्र भार्याभिगन्यः स्थाला भार्याभ्रातरस्तैः संवादो मंत्रालोचनं येषां ते । ननंद इति वा पाठः ॥३७॥३८॥३९॥ पिशाचसंदर्शाः पिशाचसदृशाः ॥४०॥ काकिणिके विंशतिवराटिकामात्रेऽप्यर्थे विषयभूते । विगृह्य वैरं कृत्वा ॥४१॥४२॥ महांतमनर्थमाह द्वाम्याम् । कलाविति । त्रिलोकनाथैरानतं नमस्कृतं पणिषष्यंति वै चुद्राः किराटाः क्टकारिणः ॥ अनापद्यपि मंस्यंते वार्तां साधुजुगुप्सिताम् ॥ ३५ ॥ पतिं त्यद्यंति निर्द्रव्यं भृत्या अप्यखि-लोत्तमम् ॥ भृत्यं विपन्नं पतयः कौलं गाश्रापयस्विनीः ॥ ३६ ॥ पितृश्रातृसुहुज्ज्ञातीन्हित्वा सौरतसौहदाः ॥ ननांदृश्यालसंवादा दोनाः स्त्रणाः कलौ नराः ॥ ३७ ॥ शूद्रा प्रतिग्रहीष्यन्ति तपोवेषोपजीविनः ॥ धर्मं वच्यंत्यधर्मज्ञा अधिरुह्योत्तमासनम् ॥३८॥ नित्यमुद्धिग्नमनसो दुर्भिक्षकर-करिंाताः ॥ निरन्ने भूतले राजन्ननावृष्टिभयातुराः ॥ ३९ ॥ वासो अन्तपानशयनव्यवायस्नानभूपणैः ॥ हीनाः पिशाचसंदर्शा भविष्यंति कलौ प्रजाः ॥ ४० ॥ कलौ काकिणिके अपर्थे विगृह्य त्यक्तसौहदाः ॥ त्यच्यन्ति च त्रियान्त्राणान्हनिष्यन्ति स्वकानपि ॥४१॥ न रिक्षष्यंति मनुजाः स्थविरौ पितरावि ॥ पुत्रान्सर्वार्थकुशलान्चुद्राः शिश्नोदरंभराः ॥ ४२ ॥ कलौ न राजन् जगतां परं गुरुं त्रिलोकनाथानतपादपंकजम् ॥ प्रायेण मर्त्या भगवंतमच्युतं यद्दयन्ति पाखंडविभिन्नचेतसः ॥ ४३ ॥ यन्नामधेयं म्रियमाण आतुरः पतन्स्खलन्वा विवशो गृणन्पुमान् ॥ विमुक्तकर्मार्गल उत्तमां गतिं प्राप्नोति यद्दयन्ति न तं कलौ जनाः ॥४४॥ पुंसां कलिकृतान्दोषान्द्रव्यदेशात्मसंभवान् ॥ सर्वान्हरति चित्तस्थो भगवानपुरुपोत्तमः ॥४५॥ श्रुतः संकीर्तितो ध्यातः पूजितश्रादृतो अपि वा ॥ नृणां धुनोति भगवान् हृत्स्थो जन्मायुताश्चभम् ॥ ४६ ॥ यथा हेम्नि स्थितो विहर्दुर्वणं हित धातुजम् ॥ एवमात्मगतो विष्णुर्योगिनामशुभाशयम् ॥४७॥ विद्यातपःप्राणिनरोधमैत्रीतीर्थाभिषेकत्रतदानजप्यैः ॥ नात्यंतशुद्धि लभते उन्तरात्मा यथा हृदिस्थे भगवत्यनंते ॥ ४८ ॥ तस्मात्सर्वात्मना राजन हृदिस्थं कुरु केशवम् ॥ प्रियमाणी ह्यवहितस्तती यासि परां गतिम् ॥ ४९ ॥ प्रिय-माणैरभिध्येयो भगवान्परमेश्वरः ॥ आत्मभावं नयत्यङ्ग सर्वातमा सर्वसंश्रयः ॥५०॥ कलेद्विनिधे राजन्नस्ति होको महान्गुणः ॥ कीर्तनादेव ऋष्ण-पादपंकजं यस्य तम् । न यच्यन्ति न पूजियव्यन्ति । पाखण्डैर्विभिन्नमन्यथाकृतं चेतो येषां ते ॥ ४३ ॥ विवशो गृणनसन् । विद्यक्ताः कर्मह्रपा अर्गलाः प्रतिवंधा यस्य सः ॥ ४४ ॥ तदेवं किलदोपान्प्रपंच्य प्रस्तुतं तिन्नस्तारोपायमाह । पुंसामिति पङ्भिः । द्रव्यदेशात्मिभः सम्भवो येषां तान् । चित्तस्थचित्ते स्फुरितः ॥४५॥४६॥ अयमेवोपायो नान्य इति सदृष्टांतमाह । यथेति । धातुजं ताम्रादिसंश्लेपजातं हेम्नो दुर्नेणं मालिन्यं तत्र स्थितो बिह्नरेव हंति हरति न तु तोयादि । एवं योगिनामपि विष्णुरेव न तु योगादिकमित्यर्थः ॥ ४७ ॥ एतदेव विश्वणोति । विद्यति ।

विद्या देवतीपासना ॥४८॥४९॥ आत्मभावं स्वस्वरूपम् ॥५०॥ इदानीं कलि स्तौति द्वास्याम् । कलेद्रीपनिधे राजन्तिति ॥५१॥ तत्मवं हरिकीर्वनाद्व कलौ भवति नान्यस्मिनपूर्ण। उक्तं च ध्यायन्कृते यजन्यज्ञैस्त्रेतायां द्वापरेऽचर्यन् ॥ यदामोति तदामोति कलौ संकीत्यं केशविमति ॥५२॥ इति श्रीमद्भागवते बादशस्कंये टीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ चतुर्ये तु चतुर्योक्ता लया नैमित्तिकादयः ॥ तत्र संसारनिस्तारो इरिकीत्येंव वर्ण्यते ॥१॥ कलिदोपनिवर्तकं इरिनामसंकीर्तनादिकं स एव च कलौ परमो धर्म इति प्रश्नद्वयस्योत्तरमुक्तम् । यद्यान्यतपृष्टं प्रलयकल्ययोगीनं बहीति तदिदानीं तृतीयस्कंघोक्तकालमानानुवादपूर्वकं निरूपयति । काल इति । स कालः परमाणुर्वे यो भ्रंके परमाणुतामित्यादिना कालः कथितः । वत्वारि जीणि दे चैकं कृतादिषु यथाक-मम् ॥ संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि चेति युगमानं कथितम् ॥१॥ तत्र कल्पमानमाह । चतुर्युगेति । यत्र चतुर्दश मनवः क्रमेण भवंति ॥२॥ प्रष्ठयस्तु चतुर्विधः । नैमित्तिकः प्राक्त-तिक आत्यंतिको नित्यश्रेति । तत्र नैमित्तिकं प्रलयं मानसहितमाइ । तदंत इति ढाम्याम् । तावान् चतुर्श्वगसहस्रव्रमाणः । सेव ब्राह्मी रात्रिः ॥३॥ नैमित्तिकत्वं दर्शयति । यत्र यदा विश्वसृक् स्य मुक्तबंधः परं त्रजेत् ॥५१॥ कृते यद्धचायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः ॥ द्वापरे परिचर्यायां कलो तद्धरिकीर्तनात् ॥५२॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ कालस्ते परमाण्वादिद्विपरार्धावधिर्नृप ॥ कथितो युगमानं च शृणु कल्पलयाविष ॥ १ ॥ चतुर्युगसहस्रं च ब्रह्मणो दिनमुच्यते ॥ स कल्पो यत्र मनवश्चतुर्दश विशांपते ॥ २ ॥ तदन्ते प्रलयस्तावान्ब्राह्मी रात्रिकदा-हता ॥ त्रयो लोका इमे तत्र कल्पंते प्रलयाय हि ॥३॥ एष नैमित्तिकः प्रोक्तः प्रलयो यत्र विश्वसुट् ॥ शेतेऽनन्तासनो विश्वामात्मसात्कृत्य चात्मभूः ॥ ४ ॥ द्विपराधें त्वतिकान्ते ब्रह्मणः परमेष्टिनः ॥ तदा प्रकृतयः सप्त कल्पन्ते प्रलयाय वै ॥५॥ एप प्राकृतिको राजन्यलयो यत्र लीयते ॥ आंड-कोशस्त्र संघातो विघात उपसादिते ॥ ६ ॥ पर्जन्यः शतवर्षाणि भूमो राजन्न वर्षति ॥ तदा निरन्ने ह्यन्योन्यं भक्षमाणाः चुधादिताः ॥ ७ ॥ च्यं यास्यन्ति शनकें: कालेनोपद्रताः प्रजाः ॥ सामुद्रं दैहिकं भोमं रसं सांवर्तको रिवः ॥ ८ ॥ रिश्मिभः पिवते घोरैः सर्वं नैव विमुच्चति ॥ ततः संवर्तको विह्नः संकर्षणमुखोरिथतः ॥ ९ ॥ दहत्यिनछवेगोत्थः शून्यान्सूविवरानथ ॥ उपर्यधः समंताच शिखाभिविह्निसूर्ययोः ॥ १० ॥ दह्यमानं विभात्यण्डं दग्धं गोमयपिंडवत् ॥ ततः प्रचंडपवनो वर्षाणामधिकं शतम् ॥ ११॥ परः सांवर्तको वाति धूम्रं खं रजसा ऽऽवृतम् ॥ तता मेघकुळान्यङ्ग चित्र-श्रीनारायणो विश्वमात्मसान्क्रत्य स्वस्मिन्तुपसंहृत्य शेते । आत्मभूत्रह्मा च तस्मिन् शेते । तयोरभेद्विवच्चया वा बाह्मण एवानंतासनत्वमुक्तम् । ब्रह्मणो निद्रां निर्मिर्चाकृत्य प्रवर्तपानां लाक-त्रयत्रलयो नैमित्तिक इत्यर्थः ॥ ४ ॥ प्राकृतिकं प्रलयमाह द्वाभ्याम् । द्विपरार्धे तु ब्रह्मण आयुषि । सप्त प्रकृतयो महदहंकारपञ्चतन्यात्राणि ॥ ५ ॥ संघातो महदादिकार्यभृतः । प्रकृतीनां त्रकायब्रह्मांडस्य च प्रलयात्राकृतिक इत्यथः । विधाते विधावकारणे उपधादिते सति ॥६॥ तदेवाह । पर्जेन्य इत्यादिना बुद्धीद्रियाथंक्षपेणेन्यतः प्राक्तनेन प्रथेन ॥ ७ ॥ सामुद्रादिकं सर्वरसं रविः पिवतं आव.पति ॥८॥९॥ अनिलवेगोत्यां वायुवेगोच्धृतः । अनिलवेगां वा इति पाठे अनिलेत वेगा यस्य सः । वाः रिवेगा रिवेनिः पीतप्रदकं च दहतीत्ययेः । अनिलवेगा वै इति तु षाठः सुगमः । भृत्विरान्पातालादान् शून्यात्राव्णा देहिकत्साकषणास्त्राणिरहितान् । शिखाभिन्यांलाभिः ॥१०॥ किंचिद्धिकं वर्षामां शतम् । सावतकः प्रलयहेतुः परा वायुर्वात तदा रज-

श्रीधरा

साऽज्युतं खं धूमं भवति ॥११॥१२॥ रमसस्वनैस्तीव्रगिजितैः । व्रह्मांडिविवरमध्यगतं विश्वमेकोदकमेकार्णवीदकव्याप्तं भवति ॥१३ ॥ उदण्ठवे उदकेनाष्ठवे सित । प्रठयत्वायामावाय ॥१४॥ ॥१५॥१६॥ भूतादिस्तामसोऽहंकारः । गुणैर्युत्तिमः सह ॥ १७ ॥ अव्याकृतं प्रधानम् ॥ १८ ॥ तस्य तु लयो नास्तीत्याह । न तस्येति । कालावयवैरहोरात्रादिमिः । गुणा मावविकाराः । परिणामो विपरिणामः । अव्यक्तमस्तित्विकारशुन्यम् । नित्यं सर्वदैकरूपं हासवृद्धिरहितमित्यर्थः । अव्यवमपक्षयशुन्यम् । सर्वत्र हेतुः कारणिमिति ॥१९॥ किच ।वागादिगोचरस्य सिवशेष-स्य विकारा भवंतीदं तु न तथेत्याह । न यत्रेति हास्याम् ।लोककल्पो लोकरूपः सिविवेशो रचनाविशेषो नास्ति ॥२०॥ स्वप्नजाग्रतस्वमजागरावस्थायुक्तम् । संसुप्तविद्धियाभावात् । शून्यसाहक्षे हेतुः । अप्रतक्षे न पुनः शून्यमेवेत्याह । तदिति ॥२१॥ उपसंहरति। लय इति । शक्तयः सन्वादयः ॥२२॥ आत्यंतिकं लयमाह। बुद्धीद्वियेति हादशिमः। आत्यंतिकलयो मोक्षः स च ब्रह्म-वर्णान्यनेकशः ॥ १२ ॥ शतं वर्षाणि वर्षन्ति नदंति रमसस्वनैः ॥ तत् एकोदकं विश्वं ब्रह्मांडिविवरांतरम् ॥ १३ ॥ तदा भूमेर्गधगुणं असंत्याप उदण्यवे ॥ अस्ते तेजसो रूपं वायुस्तद्रहितं तदा

वर्णन्यनेकशः ॥ १२ ॥ शतं वर्षाणि वर्षन्ति नदंति रभसस्वनैः ॥ तत एकोदकं विश्वं ब्रह्मांडविवरांतरम् ॥ १३ ॥ तदा भूमेर्गधगुणं प्रसंत्याप उदण्टवे ॥ ग्रस्तगंधा तु पृथिवी प्रत्यत्वाय करपते ॥ १४ ॥ अपां रसमथो तेजस्ता लीयंतेऽथ नीरसाः ॥ ग्रसते तेजसो रूपं वायुस्तद्रहितं तदा ॥ १५ ॥ लीयते चानिले तेजो वायोः खं ग्रसते ग्रुणम् ॥ स वै विशति खं राजंस्ततश्च नभसो ग्रुणम् ॥ १६ ॥ शब्दं ग्रसति भृतादिर्नभस्तमनु लीयते ॥ तेजसश्चेंद्रियाण्यंग देवान्वैकारिको ग्रुणैः ॥ १७ ॥ महान् ग्रसत्यहंकारं ग्रुणाः सत्त्वादयश्च तम् ॥ ग्रसतेऽव्याकृतं राजन् ग्रुणान्कालेन चोदितम् ॥ १८ ॥ न तस्य कालावयवैः परिणामादयो ग्रुणाः ॥ अनाद्यनंतमव्यक्तं नित्यं कारणमव्ययम् ॥ १९ ॥ न यत्र वाचो न मनो न सत्त्वं तमो रजो वा महदादयोऽमी ॥ न प्राणबुद्धींद्रियदेवता वा न सिन्नवेशः खलु लोककल्पः ॥ २० ॥ न स्वप्रजागन्न च तत्सुषुप्तं न खं जलं भ्र्रनिलोऽमिरकः ॥ संसुप्तवच्छून्यवद्यत्वर्यं तन्मूलभूतं पदमामनंति ॥२१॥ लयः प्राकृतिको होष पुरुपाव्यक्तयोर्यदा ॥ शक्तयः संप्रलीयंते विवशाः कालविद्वताः ॥ २२ ॥ बुद्धीन्द्रियार्थरूपेण ज्ञानं भाति तदाश्रयम् ॥ दश्यत्वाव्यितरेकाभ्यामाद्यंतवदवस्तु यत् ॥ २३ ॥ दीपश्चसुश्च रूपं च ज्योतिषो न पृथग्भवेत् ॥ एवं धीः खानि मात्राश्च न स्युरन्यतमादतात् ॥ २४ ॥ बुद्धीरिति चोच्यते ॥ मायामात्रमिदंराजन्योतिषो न पृथग्भवेत् ॥ एवं धीः खानि मात्राश्च न स्युरन्यतमादतात् ॥ २४ ॥ बुद्धीर्तारित चोच्यते ॥ मायामात्रमिदंराजन्योतिषो न पृथग्भवेत् ॥ एवं धीः खानि मात्राश्च न स्युरन्यतमादतात् ॥ २४ ॥ बुद्धीर्तारित चोच्यते ॥ मायामात्रमिदंराजन्या

ज्ञानेन सर्वप्रपंचलयात्मकः । न च प्रपंचस्यात्मवत्सत्यत्वे लयः संभवतीति ज्ञानरूपाद्त्रक्षणः पृथग्भृतस्य तस्यासच्यापादयति। बुद्धिर्थेद्रियाणि चार्थाञ्चेत्येवं प्राहककरणप्राह्यरूपेण तेपामाश्रयभ्तं ज्ञानमेव भाति न पृथक् । तत्र हेतुमाह । दश्यत्वान्यतिरेकाभ्यामिति। अतो यदाद्यंत्वत्तद्वस्तु । अत्रैवं प्रयोगः । विमतं सन्न भवति । दश्यत्वात्कारणान्यतिरेकादाद्यंतवन्त्वाच रज्जुसपीदिवदिति ।। २३ ॥ तत्रान्यतिरेकं दृष्टांतेन प्रपंचयति । दीप इति । दीपच्छुरूपाणां तेजोविशेपाणां तेजसो यथा न न्यतिरेकस्तथा घीः कर्त्री खानि कारणानि मात्रा विषयाः ऋताद्त्रक्षणः पृथङ्न स्युत्रक्ष-कार्यत्वात् । नन्वेवं कार्यकारणायोरभेदे कार्यासन्वे कारणस्याप्यसन्वं प्रसज्जेत तत्राह । अन्यतमादिति। कार्यादत्यंतन्यतिरिक्ताद्त्रह्मणः प्रपंचाद्त्रह्मणोऽस्ति न्यतिरेकः प्रपंचस्य तु ततो नास्ति न्यति-रेक इत्यर्थः ॥२४॥ यदा तु बुद्धेरसन्वं तदा तदवस्थानां सुतरामसन्विमत्याशयेनाह । बुद्धेरिति । ननु विश्वतैजसप्राञ्चानामेता अवस्था न बुद्धेरित्याशंक्याह । मायामात्रमिति । इदं विश्वतैजस-

न्नानात्वं प्रत्यगात्मिनि ॥ २५ ॥ यथा जलधरा व्योग्नि भवंति न भवंति च ॥ ब्रह्मणीदं तथा विश्वमवयव्युद्याप्ययात् ॥ २६ ॥ सत्यं द्यवयवः प्रोक्तः सर्वावयविनामिह ॥ विनाऽर्थेन प्रतीयेरन्पटस्येवांग तंतवः ॥ २७ ॥ यत्सामान्यविशेषाभ्यामुपलभ्येत स भ्रमः ॥ अन्योन्याषाश्रयात्मर्यमाद्यं-तवदवस्तु यत् ॥ २८ ॥ विकारः ख्यायमानोऽपि प्रत्यगात्मानमंतरा ॥ न निरूष्योऽस्त्यणुरपि स्थाचेचित्सम आत्मवत् ॥ २९ ॥ निह सत्यस्य नानात्वमविद्वान्यदि मन्यते ॥ नानात्वं छिद्रयोर्यद्वज्ज्योतिषोर्वा तयोरिव ॥ ३० ॥ यथा हिरण्यं वहुधा समीयते नृभिः क्रियाभिव्यंवहारवर्त्मम् ॥ एवं वचोभिर्भगवानधोक्षजो व्याख्यायते लोकिकवैदिकैर्जनैः ॥३१॥ यथा घनोऽर्कप्रभवोऽर्कद्शितो ह्यक्षंशभृतस्य च चन्नुपस्तमः ॥ एवं त्वहं ब्रह्मगु-णस्तदीचितो ब्रह्मांशकस्यात्मन आत्मवंधनः ॥३२॥ घनो यदाऽर्कप्रभवो विदीर्थते चन्नः स्वरूपं रिवमीचते तदा ॥ यदा ह्यहंकार उपाधिरात्मनो

प्रपंचस्यापि प्रकाशमानत्वादात्मवरसन्त्रं किं न स्पादिति तत्राह । विकार इति । ख्यायमानः प्रकाशमानोऽपि विकारः प्रपंचः प्रत्यमात्मप्रकाशं विनाऽणुमात्रोऽपि न निरूष्योऽस्ति । तं विना निरूष्यः स्याच्चेत्ति सोऽपि चित्तसमः स्याचिद्रपेणात्मना समः स्वप्रकाशो भवेत् । तथा च सित सोऽप्यात्मवत्स्यात् । एकरूपः स्यादित्यर्थः ॥२९॥ कुत इत्यत आह । नहीति । नतु सत्यस्या-प्यात्मनो जीवत्रह्यरूपं नानात्वमस्त्येव तत्राह । यद्येवं नानात्वं मन्यते तर्द्धविद्वाच् । कथं तिं तयोभेद्व्यवहारः उपाधिकृत इत्याह । नानात्वमिति । तत्र छिद्रयोर्धदाकाशमहाकाशयारिवेति परि-च्छेदापरिच्छेदे दृष्टांतः । ज्योतिपोराकाशजलस्थयोः द्वर्ययोरिवेत्युपाधिकृतविकारसदसद्भावे । वातयोर्वाह्यशरिवेति क्रियामेदे ॥३०॥ त्राह्मण एव प्रपंचव्यवहारात्रंवनत्वं दृष्टांतेन स्पष्टयति । यथेति । क्रियामिस्तत्तद्वचनाभेदैर्वहुला कटककुंडलादिरूपेण । लौकिकवैदिकेर्वचोभिः जनेरहंकारोपहित्तेः ॥ ३१ ॥ वन्वहंकारस्य कथं त्रद्धस्यक्ष्यत्वाच्यक्ष्यत्वस्य स्वयार्थित्वस्य स्वयार्थितः सम्यगादित्यप्रपतिष्ठने । अर्थति । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्याद्वस्य । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्थते । अर्याद्वस्य । अर्याद्वस्य । अर्थते । अर्याद्वस्य । अर्याद्वस्य । अर्याद्वस्य । अर्याद्वस्य । अर्याद्वस्य । अर्याद्वस्य । अर्याद्वस्य । अर्याद्वस्य । अर्याद्वस्य । अर्याद्वस्य । अर्याद्वस्य । अर्याद्वस्य । अर्याद्वस्य । अर्याद्वस्य । अर्याद्वस्य । अर्याद्वस्य । अर्याद्वस्य । अर्याद्वस्य । अर्याद्वस्य । अर्याद्वस्य । अर्याद्वस्य । अर्याद्वस्य । अर्याद्वस्य । अर्याद्वस्य । अर्याद्वस्य । अर्याद्वस्य । अर्याद्

श्रीधरो

20 U

11 9 11

प्रकाशितंत्रचारमनी जीवस्यात्मवंघनो ब्रह्मस्वर्धनप्रतिवंधको भवति ॥३२॥अतएवाहंकारनाशे स्वरूपदर्शनं भवतीति तेनैव दृष्टांतेनाह ।धन इति। आत्मन उपाधिः। जिज्ञासया विवारेण । विहिं तदाञ्जुस्मरेत् । ब्रह्मात्वित पश्यतीत्पर्थः ॥३३॥ सोऽपमात्यंतिकः प्रलय इत्युपसंहरति । यदैविमिति । विवेकहेतिना ज्ञानशस्त्रेग । अहंकरणमेवात्मवंधनम् । अच्युतं परिपूर्णमात्मानमनु-भवतीति तथा ॥३४॥ नित्यप्रलयमाह । नित्यदेति ॥३५॥ कुत इत्यत आह । कालेति । परिणामिनां नदीप्रवाहप्रदीपज्वालादीनां या उच्चनीचावस्थास्ताः कालरूपस्रोतसो वेगेनाशु हिय-माणस्य देहादेर्द्वयमानास्ता एव नित्यदा जन्मप्रलयहेतवो भवति । देहः प्रतिक्षणं प्रध्वंसी प्रतिक्षणमवस्थाभेदास्पदत्वात्प्रदीपादिवदित्यनुमानम् ॥ ३६ ॥ ननु यदि प्रतिक्षणमवस्था भवति विहें कि न दृश्यंतेऽतो हेतुरसिद्ध इत्यार्थक्याह । अनाद्यंतवता कालेन जायमाना अवस्था नैव लच्यंते । आकाशे गच्छतां ज्योतिषां चंद्रादीनां गमनावस्थाविशेषा यथा नैव लच्यंते वहत् । अतो यथा तेषां प्रदेशांतरप्राप्त्या प्रतिक्षणं गत्यवस्थाः कल्प्यंते । तहद्यापि बाल्यतारूण्यादिदर्शनेन मध्यवितन्योऽवस्थाः कल्प्यंत इति न हेतुरसिद्ध इत्यर्थः ॥३०॥ उपसंहरति । नित्य इति ॥३८॥

जिज्ञासया नश्यति तर्ह्यनुस्मरेत् ॥ ३३ ॥ यदैवमेतेन विवेकहेतिना मायामयाहंकरणात्मबंधनम् ॥ जित्त्वाऽच्युतात्मानुभवोऽवतिष्ठते तमाहुरात्यंति-कमंगसंप्लवम् ॥३४॥ नित्यदा सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां परंतप् ॥ उत्पत्तिप्रलयावेके सुद्मज्ञाः संप्रक्षते ॥ ३५॥ कालस्रोतोजवेनाशु हियमाणस्य नित्यदा ॥ परिणामिनामवस्थास्ता जन्मप्रलयहेतवः ॥३६॥ अनाद्यंतवताऽनेन कालेनेश्वरमूर्तिना ॥ अवस्था नैव दृश्यंते वियति ज्योतिषामिव ॥३७॥ नित्यो नैमित्तिकश्रैव तथा प्राकृतिको लयः ॥ आत्यंतिकश्र कथितः कालस्य गतिरीदृशी ॥ ३८ ॥ एताः कुरुश्रेष्ठ जगद्विधातुर्नारायण-स्याखिलसत्त्वधाम्नः ॥ लीलाकथास्ते कथिताः समासतः कात्स्न्येंन नाजोऽप्यिभधातुमीशः ॥ ३९ ॥ संसारसिंधुमितदुस्तरमुत्तितीर्षोनिन्यः ष्टवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य ॥ लीटाकथारसनिषेवणमंतरेण पुंसो भवेद्विविधदुःखदवार्दितस्य ॥ ४० ॥ पुराणसंहितामेतामृपिर्नारायणोऽब्ययः ॥ नारदाय पुरा प्राह कृष्णद्वैपायनाय सः ॥४१॥ स वै महां महाराज भगवान्वादरायणः ॥ इमां भागवतीं प्रीतः संहितां वेदसंमिताम् ॥४२॥ एतां वच्यत्यसी सृत ऋषिभ्यो नैमिषालये ॥ दीर्घसत्त्रे कुरुश्रेष्ठ संपृष्टः शौनकादिभिः ॥ ४३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कंधे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ यत्रानुवर्ण्यते ५भी इएं विश्वातमा भगवान्हरिः ॥ यस्य प्रसादजो ब्रह्मा रुद्रः को धसमुद्भवः ॥ १ ॥ त्वं तु राजन्मरिष्येति पुराणार्थं प्रपसंहरति । एता इति । लीलाविषयाः कथा अजो ब्रह्माऽपि कान्स्न्येनाभिधातुं नेशः ॥३९॥ ननु यदि साकल्येनाभिधातुं न शक्यंते । तर्हि कि तद्भिधानेन तत्राह । संसारेति । विविधं दुःखमेव द्वो दावानलस्तेनादिंतस्य पीडितस्यात उत्तितीर्पोः पुंसो भगवतो या लीलास्तासां कथास्तासां रसस्तिनिषेवणमंतरेणान्यः प्लवस्तरणसाधनं न भवेत् । उपायांतरासंभवात्तत्कथाश्रवणमेव यथाशक्ति निपेन्यमित्यर्थः ॥४०॥ श्रोतरादरदाढ्यीय संप्रदायप्रवृत्तिमाह । पुराणसंहितामिति त्रिभिः ॥४१॥ स वै वादरायणः प्रीतः सन्मद्यमिमां संहितां प्राहेति पूर्वेणान्वयः ॥ ४२ ॥ असौ सूत इति पुरतः स्थितमंगुल्या निर्दिश्याह । नैमिपारण्यस्थाने ॥४२॥ इति श्रीमद्भागवते द्वादशस्कन्धे टीकायां चतुर्थोऽष्यायः ॥ ४ ॥ पंचमे तु समासेन परत्रद्वोपदेशतः ॥ राजस्तत्तकसंदंशान्मृत्युभीतिनिवारणम् ॥१॥ एतत्पुराणं शृष्वन्नभयं प्राप्नोतीत्यिभप्रेत्थ पुराणार्थं मनुस्मारयति । अत्रेति । अयं भावः । जगतः कर्ता त्रक्षाऽपि यस्य प्रसादजः। प्रसादोध्त्र रजो-

वृत्तिईपः । ततो जातत्वात्परतंत्रः सर्वसंहता रुद्रम यस्य क्रोधसंभवो न तु स्वतंत्रः । स विश्वस्यात्मा नियंता भगवानत्रानुवर्ण्यते । अत एवंभृतं भगवंतं शृज्वतः कृतोऽन्यस्माद्भयञ्केति ॥१॥ त्वं पुनः कृतार्थ एवेत्यनुस्मारयति । त्वं त्वित । पशुबुद्धमविवेकम् । यस्मान्न नंद्यसि । कृत इत्यत आह् । न जात इति । यथा देहः प्रागभृत एवाद्य जातो नंद्यति । न दैवं त्वं पूर्व नामूर्न त्वा प्रवाद कृतार्थ एवेत्यनुस्मारयति । त्वं त्वित । पशुबुद्धमविवेकम् । यस्मान्न भवित । ययाऽऽह श्रुतिः । अंगादङ्गात्संभवित हृद्यादिमजायसे ॥ आत्मा वे पुत्रनामाऽसि स जीव श्रुरः चाद्य जातोऽस्पतो न नंद्यसि ॥२॥ नन्त्रवादिक्षणापि स्वयमेव भवित । पता पुत्रण पितृमान्योनियोनाविति श्रुतेः । अतस्तेषु नव्यत्म कथं न नंद्यमिति चेत्राह् । न भविष्यसीति । मृत्वा श्रुत्रणीति । ततः पुत्रगंकुराहीजिमव पौत्रादिरूपेणापि स्वयमेव भवित । पता पुत्रण पितृमान्योनियोनाविति श्रुतेः । अतस्तेषु नव्यत्म कथं न नंद्यमिति चेत्राह । न भविष्यसीति । मृत्वा पुत्रणीत्रादिरूपवान्यीजांकुरवन्न भविष्यसि यस्माहेहादेर्व्यतिरिक्तरत्वं यथाऽन्तरः काष्टात् । देहाहेहो जायते नात्मेति भावः ॥३॥ जन्मादीनां देहचर्मत्वं हृष्टातेन प्रवश्चयति । स्वमे यथाऽऽत्मनः प्रवृत्ववाद्यस्य पद्यति एवं जागरणेऽपि । यस्माहेहस्य पञ्चत्वादिकं पद्यति ततस्तहदेवात्मन इदं श्रममात्रम् । वस्तुतश्चात्माऽजोऽमरश्चत्यर्थः । तदृक्तम् । आत्मनः पितृपुत्राम्यामनुमेयौ भवाश्वरक्षदे स्वयं पद्यति एवं जागरणेऽपि । यस्माहेहस्य पञ्चत्वादिकं पद्यति । जन्मादिसंसारश्चरतस्मादुपाधिनिवृत्तौ मृत्यत इति सद्यातमाह । घट इति । यथा पुरा पद्योपाधेः पयौ ॥ न भवाष्यवस्त्वत्तामभित्रहोऽप्रवित्तासि । स्वयं प्रवित्तासि । स्वयो प्रवित्ति । स्वयो । स्वयो प्रवित्ति । स्वयो । स्वयो । स्वयो । स्वयो । स्वयो । स्वयो । स्वयो । स्वयो । स्वयो । स्वयो । स्वयो । स्वयो । स्वयो । स्वयो । स्वयो । स्वयो । स्वयो । स्वयो । स्वयो । स्वयो । स्वयो । स्वयो । स्वयो । स्वयो । स्वयो । स्वयो । स्वयो

पूर्विमिव पुनर्घटे भिन्ने तदंतर्वत्र्यवकाश आकाश एव स्याद्यथा। एवं देहे मृते तत्त्वज्ञानेन लीने सित ॥५॥ ज्ञानेन लयं भावियतुं मायाकृतमात्मनो देहाद्युवाधिसंबंधप्रकारमाह । मन इति । मन पूर्विमिव पुनर्घटे भिन्ने तदंतर्वत्र्यवकाश आकाश एव स्याद्यथा । एवं देहे मृते तत्त्वज्ञानेन लीने सित ॥५॥ यस्माद्यथािविनवंधनो जीवस्य संसारोऽतस्तन्नाशे जीवत्वं गच्छतीत्येतदेव सद्यांत-आत्मनो देहादीन्सुज्ञति । तन्त्र मनो माया सुज्ञति । ततो यायाद्यवाधिससुदायाज्ञीवस्य संसुतिन स्वतः ॥६॥ यस्माद्यथािविनवंधनो जीवस्य संसारोऽतस्तन्त्राशे जीवत्वं गच्छतीत्येतदेव सद्यांत-आत्मना सार्धेन । स्नेहिति । दीपस्य व्योतिवो दीपत्वं व्वालाह्यः परिणामः । तत्र तैलस्थानीयं कर्म । तद्धिष्ठानस्थानीयं मनः । वितस्थानीयं देहः ।अग्निसंयोगस्थानीयश्चेतन्याद्यासः ।दीपस्थाना सार्धेन । स्नेहिति । दीपस्य व्योतिवेदित्याह । वेहकृतो पनसो न त्वात्मनः ॥७॥ अतो दीपवत्संसार एव नद्यति न त्वात्मा व्योतिवेदित्याह ।वेति न तु तज्ञ प्रतीयमान आत्मा। नीयः संसार इति योज्यम् । देहकृतो देहनिवंधनः । यदा । देहकृतो मनसो न त्वात्मनः ॥७॥ अतो दीपवत्संसार एव नद्यति । आघारो देहादेः प्रवश्चस्य । भ्रुयोनिविकारः। नास्त्यंत उपमा कृत इत्यत आह । य इति । व्यक्ताव्यक्तयोः स्थृलस्वसेवेदियाह । एविमिति । आत्मस्थं देहाद्यथाधिस्थितम् । आमृश विचारय । अनुमानगर्भिण्या द्रष्ट्रद्वयान्वयव्यतिरेकपुक्तया ॥ ९ ॥ च यस्य सोऽनंतोपमः । ततो विश्वः ॥ ८ ॥ अतस्त्वयेवं चितयेत्याह । एविमिति । आत्मस्थं देहाद्युवाधिस्थितम् । आमृश विचारय । अनुमानगर्भिण्या द्रष्ट्रद्वयान्वयव्यतिरेकपुक्तया ॥ ९ ॥ च यस्य सोऽनंतोपमः । ततो विश्वः ॥ ८ ॥ अतस्त्वयेवं चितयेत्याह । एविमिति । आत्मस्थं देहाद्युवाधिस्थितम् । आमृश विचारय । अनुमानगर्भिण्या द्रष्ट्रद्वयान्वयव्यतिरेकपुक्तया ॥ ९ ॥ च यस्य सोऽनंतोपमः । ततो विश्वः ॥ ८ ॥ अतस्त्वयेत्याह । एविमिति । आत्मस्थं देहाद्युवाधिस्थतम् । आस्माद्वयान्यवेत्यविनयान्यव्यतिरेकपुक्तया ॥ ९ ॥

श्रीघरी

27 n le

एवं च सित त्वां तक्षको दहेदित्याह । चोदित इति । तत्र हैतवः । मृत्यव इति । मृत्युहेतवः ॥ १० ॥ विमर्शप्रकारं दर्शयंस्तक्षकादर्शनं दर्शयित द्वाम्याम् । योऽहं स ब्रह्मैव यद्ब्रह्म तदहमेवेति समीक्षन । तत्राहं ब्रह्मित भावनया जीवस्य शोकादिनिवृत्तिः । ब्रह्माहमिति भावनया च ब्रह्मणः पारोच्यनिवृत्तिभेवतीति व्यतिहारो दिश्वितः । निष्कले निरुपाधौ । आत्मिनि ब्रह्मणि ॥ ११ ॥ विषयुक्तिरानमैद्श्वेतं ग्रसन्तं तक्षकम् । लेलिहानं सर्पम् । यद्वा । लेलिहानं जिह्वाभिरोष्ठशांतानसनिष्पेपमास्वादयंतम् । आत्मनः पृथक् ॥१२॥ हरेश्वेष्टामात्मा त्वं यत्पृष्टवांस्तदेतचे कथितम् । शिष्यस्य कृतार्थतापरीक्षणाय पृच्छति । किमिति ॥१३॥ इति श्रीमद्भागवते द्वादशस्कन्धे टीकायां पंचमोऽष्यायः ॥५॥ पष्ठे परीक्षितो मोक्षः सर्पहोमादि तत्सुतात् ॥ वेदशास्त्रविभागोक्तौ त्रिवेदिव्यासवर्णनम् ॥१॥ एतत्पुराणं निश्चम्य निखिलात्मा हरिस्तं पश्यित निखिलं वाऽऽत्मिन पश्यतीति तथा तेन अतः समेन । नतेनावनतेन मृष्कां तत्पादतलग्रुपसृत्य तत्पादौ शिरसि निधायेत्यर्थः

ननैः ॥ न द्रस्यसि शरीरं च विश्वं च पृथगात्मनः ॥१२॥ एतत्ते कथितं तात यथाऽऽत्मा पृष्टवान्नृप ॥ हरेविश्वात्मनश्चेष्टां किं मृयः श्रोतुमिच्छति ॥१३॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे ब्रह्योपदेशो नाम पंचमोऽध्यायः ॥५॥ सृत उवाच ॥ एतिन्नशम्य मुनिनाऽभिहितं परीक्षिद्वया-सात्मजेन निखिलात्महशा समेन ॥ तत्पादपद्ममुपमृत्य नतेन मृध्नां बद्धांजिलस्तिमदमाह स विष्णुरातः ॥१॥ राजोवाच ॥ सिद्धोऽस्म्यनुगृहीतोऽस्म भवता करुणात्मना ॥ श्रावितो यच मे साक्षादनादिनिधनो हरिः ॥२॥ नात्यद्भुतमहं मन्ये महतामच्युतात्मनाम् ॥ अञ्चेषु तापत्रतेषु भूतेषु यदनुग्रहः ॥ ३ ॥ पुराणसंहितामेतामश्रोष्म भवतो वयम् ॥ यस्यां खलूत्तमश्लोको भगवाननुवर्ण्यते ॥ ४ ॥ भगवंस्तक्षकादिश्यो मृत्युभ्यो न विभेम्यहम् ॥ प्रविष्टो ब्रह्मनिर्वाणमभयं दर्शितं त्वया ॥५॥ अनुजानीहि मां ब्रह्मन् वाचं यच्छाम्यधीक्षजे ॥ मुक्तकामाशयं चेतः प्रवेश्य विमृजाम्यस्त्र ॥ ६ ॥ अज्ञानं च निरस्तं मे ज्ञानविज्ञाननिष्ठया ॥ भवता दर्शितं चेमं परं भगवतः पदम् ॥७॥ सृत उवाच ॥ इत्युक्तस्तमनुज्ञाप्य भगवान्वाद-रायणिः ॥ जगाम भिज्ञभिः साकं नरदेवेन पूजितः ॥८॥ परीक्षिदिप राजिपरात्मन्यात्मानमात्मना ॥ समाधाय परं दश्यावस्पदासुर्यथा तरुः ॥९॥ पाक्कुले बिहिष्यासीनो गंगाकूल उदङ्मुखः ॥ ब्रह्मभूतो महायोगी निःसंगरिछन्नसंशयः ॥१०॥ तक्षकः पहितो विपाः कुद्धेन द्विजसूनना ॥ हंतुकामो

॥१॥ सिद्धः कृताथोंऽस्मि । यतोऽनुगृहीतोऽस्मि । अनुग्रहमेवाह । यद्यस्माच्छावितः चशब्दात्प्राप्तिसाधनं च श्रावितम् ॥२॥ करुणात्मताममिनंदित द्वाम्याम् । नात्यद्भुतिमित ॥३॥ अश्रोष्म श्रुतवंतः । भवतः सकाशात् ॥४॥ सिद्धोऽस्मीत्युक्तं तदेवाविष्करोति । भगवित्ति । यतस्त्वया दिशतं ब्रह्म प्रविष्टः । कथंभृतम् । अभयम् । यतो निर्वाणं कैवन्यस्पम् ॥५॥ कि भूयः श्रोतुम्ब्छसीति यदुक्तं तत्र सिद्धोऽहं न किंचिच्छोतिम्ब्छामि केवलमनुज्ञां देहीत्याह । अनुजानीहीति । वाचिमत्युपलक्षणं सर्वेन्द्रियाणाम् । वाचं नियम्य कि करिष्यसि तदाह । मुक्ताः कामाश्रया-स्तदासना येन तच्चे तोऽघोक्षजे प्रवेदयाद्यन्त्रमुजामि ॥६॥ ननु किं प्राणत्यागेन किंचित्कालं ज्ञाननिष्ठो भवेति चेत्तत्राह । अज्ञानं चेति । चकाराचत्संस्कारश्च । तच्च त्वत्रकृष्टे प्राग्रे । बिहंपि ।।।।।।।।।।।।।।। वाचेन विश्वनष्टि । प्राक्कूले प्राग्रे । बिहंपि

दमें ॥१०॥ तदैवं ब्रह्मभूते तस्मिस्तक्षकागमनादिकं पिष्टपेपणिमवाभवदिति दर्शयित । तक्षकं इति विभिः । है विष्राः ॥११॥ तं विषचिकित्सया परोक्षिद्रविणेन द्रव्याजेनायागच्छंतम् । तत्र स्वालीहबटवृक्षस्य भस्मीभृतस्य पुनरंकुरादिक्रमेणोत्थापनाद्विपहारिणं तदवेक्षितद्रविणेः संतप्यं ततो निवर्षं द्विजरूपेण तिरोहितः सन्नदशत् ॥१२॥ तच पुत्रकृत्यिमव जानिमत्याह । त्रह्मभूत-स्येति ॥१३॥ तत्र क्षणं सर्वेपां दुःखं च ततः परमुत्सवं चाह द्वाभयाम् । हाहाकार इति ॥१४॥ प्रासंगिकमाह । जनमेजय इत्यादि । सर्पाभिचारसन्त्रे द्विजः सह वर्तमानो यथावदानुदाव जहावित । सर्वसर्पाह्वाने कारणमाह । संकृद्ध इति ॥ १६ ॥ १८ ॥ कस्मात्तक्षको न दश्वतेत्युक्ताः संतो द्विजा ऊचुः । तिमित । तेनेद्रेण । असौ सर्पः ॥ १९ ॥ ऋत्विजः प्रत्याह ।

नृपं गन्छन्ददर्श पथि कश्यपम् ॥११॥ तं तर्पयित्वा द्रविणैर्निवर्त्य विषद्दारिणम् ॥ दिजरूपप्रतिच्छन्नः कामरूपोऽदशन्नृपम् ॥१२ ॥ ब्रह्मभूतस्य राजपेँदेहोऽहिगरलाग्निना ॥ वभूव भरमसात्सद्यः पश्यतां सर्वदेहिनाम् ॥१३॥ हाहाकारो महानासीद्भुवि खे दिन्न सर्वतः ॥ विस्मिता ह्यभवन्सर्वे देवासुरनरादयः ॥१४॥ वेवदुंदुभयो नेदुर्गधर्वाप्सरसो जगुः ॥ वृष्टुषुः पुष्पवर्षाणि विद्युधाः साधुवादिनः ॥ १५ ॥ जनमेजयः स्विपतरं श्रुत्वा तक्षकभित्तम् ॥ यथा जुहाव संकुद्धो नागान्सत्रे सह द्विजैः ॥१६॥ सर्पसत्रे सिमद्धाग्नो दद्यमानान्महोरगाद् ॥ हृष्टुंद्रं भयसंविग्नस्तकः शरणं ययौ ॥१७॥ अपश्यंस्तक्षकं तत्र राजा पारीचितो द्विजान् ॥ उवाच तक्षकः कस्मान्न दह्यतोरगाधमः ॥ १८ ॥ तं गोपायित राजेंद्र शकः शरण्णमागतम् ॥ तेन संस्तिभतः सर्पस्तसमान्नाग्नो पतत्यसौ ॥ १९ ॥ पारीक्षित इति श्रुत्वा पाहित्वं जदारधीः ॥ सहेंद्रस्तको विप्रा नाग्नो किम्मिति पात्यते ॥२०॥ तच्छुत्वाऽऽजुहुद्वर्विपाः सहेंद्रं तच्चकं मखे ॥ तक्षकाग्रु पतस्वेह सहेंद्रेण मरुत्वता ॥२१॥ इति ब्रह्योदिताचेपः स्थानादिद्रः पचालितः ॥ वभूव संभ्रांतमितः सविमानः सत्तकः ॥ २२ ॥ तं पतंतं विपानेन सह तक्षकमंवरात् ॥ विलोक्यांगिरसः पाह राजानं तं वृहस्पतिः ॥ २३ ॥ नेष त्वया मनुष्येद्र वधमहीति सर्पराट् ॥ अनेन पीतममृतमथवा अजरामरः ॥ २८ ॥ जीवितं मरणं जंतोर्गतिः स्वेनैव कर्मणा ॥ राजेस्ततोऽन्यो नान्यस्य प्रदाता छुखदुःखयोः ॥ २५ ॥ सर्पचौराग्निविद्युद्भयः छुनुद्वयाध्यादिभिर्नृप ॥ पंत्रत्वमृन्छते जतुर्भुक आर्व्यकमं तत् ॥ २६ ॥ तस्मात्सत्त्रिमदं राजन् संस्थीयेताभिचारिकम् ॥ सर्प अनागसो दग्धा जनैदिष्टं हि भुन्यते ॥२०॥ सृत उवाच ॥ इत्युक्तः स तथेत्याह

सहेंद्र इन्द्रसहितः किमिति न पात्यते ॥२०॥ तद्राज्ञो वचः श्रुत्वा आजुहुनुः । साचेपमाह्यानं दर्शयति । तक्षकेति । इहाग्नावाशु पतस्य मरुन्यता मरुन्यगवतेन्द्रेण सह ॥२१॥ त्राह्मणेरुक्तैरा-चेपैः परपवावयेः ॥ २२ ॥ तं तच्चस् । अंगिग्सः पृत्रो वृहस्पतिः प्राह ॥२३॥२४॥ भवतु नामाजरामरस्त्रथाऽपि पितृमारकं धच्चामीति चेत्रत्राह । जीवितिमिति । गतिः परलोकः । अतो दुर्मरणिनिम्ति पितृर्दुर्गात्रस्तेन कृतेत्यपि न शंकनीयामत्यथः ॥२५॥ कथमन्यः सुखदुःखबदाता नास्ति सर्पादीनसुबल्यमान्द्रशादित चेत्रत्राह । सर्पादिना जंतुः पंचत्वं मृत्युमुच्छिति प्रामा-धीति यत्तदारुग्धं कर्मेव श्रुक्ते । स्वकर्मप्रयुक्ता एव सर्पादयो न स्वतंत्रा इति भावः ॥२६॥ संस्थीवेत समाष्यताम् । आभिचारिकं हिंसाफलम् । दिण्ट प्राचीनं कर्म । अतः सर्पाद्यप्रकृतस्य तथा- श्रीधरी

27 a 8

प्ययं नापराध इति भावः ॥२७॥ वाक्पति बृहस्पतिम् ॥२८॥ नजु कथं त्रिदुषामप्येवं संमोहो यतो त्रह्मकोपात्परीक्षितो मृत्युर्जनमेजयकोपात्सर्पाणामित्यादि तत्राह । सैपेति । तस्या महत्त्वं दर्शयति । अलक्षणा । न लच्यत इत्यलक्षणा । अप्रतक्येंत्यर्थः । काऽसावित्यत आह । ययाऽस्य विष्णोरेवात्मभृता आत्मांशभृताः प्राणिनो गुणवृत्ति शिः क्रोघादिभिः सह भृतेषु देहेषु मुद्यंति । बाध्यबाधकतां ब्रजंतीत्यर्थः । ननु श्रवणादिना वाधितया तया कुतो मोहः स्यात्तत्राह । अबाध्यया बाधितुमशक्यया ॥ २९ ॥ कथं तर्हि माया तत्कार्यनिवृत्तिरित्याशंक्य श्रीविष्णुस्बह्धप-निरूपणपूर्वकं तद्भजनात्सर्वानर्थनिवृत्तिरिति शास्त्रार्थप्रपसंहरति । न यत्रेति पंचिभः । दंभीति माया । कपटवानयं पुमानित्येवंभृतायां बुद्धावसक्रुदुच्चिरूयमाना या मायेत्यर्थः । साऽऽत्मवादे क्रियमाणे आत्मवादिभिर्यत्राभया न विराजिता न प्रकाशिता । किंतु भीतेव स्वकार्यं मोहादिकमकुर्वती कथंचिद्वर्तत इति प्रतिपादितेत्यर्थः । तदुक्तम् । तस्मै नमोभगवते वासुदेवाय घीमिह ॥ यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवंति जगद्गुरुम् ॥ विरुज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षापथेऽम्रुया ॥ विमोहिता विकत्थंते ममाहमिति दुर्धिय इति । किंच यद्यस्मिस्तदाश्रयो मायाश्रयो विविधो विवादोऽपि नास्ति । विशेषविषयत्वादिवादानां तस्य च विशेषातीतत्वादिति भावः । संकल्पविकल्पा वृत्तयो यस्य तन्मनोऽपि यत्र नास्ति । संकल्पविकल्पानामपि विशेषविषयत्वात् ॥३०॥ महर्षेर्मानयन्वचः ॥ सर्पसत्रादुपरतः पूज्यामास वाक्पतिम् ॥ २८ ॥ सैषा विष्णोर्महामाया अवाध्यया उलक्षणा यया ॥ मुह्यंत्यस्यैवात्मभूता भृतेष् गुणवृत्तिभिः ॥२९॥ न यत्र दंभीत्यभया विराजिता मायात्मवादे असकुदात्मवादिभिः ॥ न यद्विवादो विविधस्तदाश्रयो मनश्र संकल्पविकल्पवृत्ति यत् ॥३०॥ न यत्र सुज्यं सृजतोभयोः परं श्रेयश्च जीवस्त्रिभिरन्वितस्त्वहम् ॥ तदेतदुत्सादितबाध्यवाधकं निषिध्य चोर्मीन्विरमेत्स्वयं मुनिः ॥३१॥ परं पदं वैष्णवमामनंति तद्यन्नेति नेतीत्यतदुत्सिमृत्तवः ॥ विसृज्य दौरात्म्यमनन्यसौहृदा हृदोपगुह्यवसितं समाहितैः ॥ ३२ ॥ त एतद-्धिगच्छंति विष्णोर्यत्परमं पदम् ॥ अहं ममेति दौर्जन्यं न येषां देहगेहजम् ॥ ३३॥ अतिवादांस्तितिचेत नावमन्येत कंचन ॥ न चुमं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित् ॥ ३४ ॥ नमो भगवते तस्मै कृष्णायाकुंठमेधसे ॥ यत्पादांबुरुहध्यानात्संहितामध्यगामिमाम् ॥ ३५ ॥ शौनक उवाच ॥ पैलादिभिर्व्यासशिष्यैर्वेदाचार्यैर्महात्मभिः ॥ वेदाश्च कतिथा व्यस्ता एतत्सौम्याभिधेहि नः ॥ ३६ ॥ सूत उवाच ॥ समाहितात्मनो ब्रह्मन्ब्रह्मणः किंच । सुज्यं कर्म सुजता कारकवर्गेण सहोभयोः सुज्यसृष्ट्रोः परं साध्यं श्रेयःफलमि । अतिस्त्रिभिः सुज्यस्रष्ट्रफलैरन्वितो जीवश्राहंकारात्मको यत्र नास्ति । अतएवोत्सादितौ निरस्तौ बाध्यबाधकौ यस्मिस्तदेवत्स्वयमात्मस्वरूपमित्यर्थः । तत्तिसमन्नुर्मीनहंकारादीन्त्रिषिध्य विरमेत् । विशेषेण क्रीडेदित्यर्थः ॥ ३१ ॥ यतस्तद्वैष्णवं पदमामनंतीत्याद । परमिति । यदेतत्तदेव परं वैष्णवं पदं स्वरूपमामनंति । के । अतत् आत्मव्यतिरिक्तम्रुत्सिमृक्षवस्त्यक् मिच्छवः । यतोऽनन्यसौहृदाः नास्त्यन्यस्मिन्सौहृदं येषां ते । कुतः । दौरात्म्यं देहाद्यहंभावं विसुत्र्य । देहेऽहंकारा-भावादन्यत्र सौहृदं नास्त्यतस्त्यक्तुमिच्छव इत्यर्थः । कथम् । नेति नेतीत्येवम् । अत्र विद्वदनुभवमपि प्रमाणयति । हृदोषगुद्य ध्यानादिना ततः समाहितैरवसितं निश्चितम् । यदा । अवसित-मबद्धमात्मतया गृहीतिमित्यर्थः ॥३२॥ एतत्प्राप्ताविधकारिणो दर्शयति । त एतदिति । देहजमहिमिति गेहजं ममेति ॥३३॥ तत्र प्राप्तयुपायमाह । अतिवादानिति ॥ ३४ ॥ शास्त्रमाप्तौ गुरुं प्रणमति । नम इति । कृष्णाय व्यासाय । अध्यगामधिगतवानिसम ॥ ३५ ॥ इमां संहितामध्यगामित्युक्तं तत्र पुराणसंहिताविभागं विशेषतो बुधुत्सुर्वेद्विभागमपि प्रसंगात्पृथक् पृच्छति । पैलादिभिरिति । हे सौम्य ॥ ३६ ॥ तत्र प्रथमं वेदाविभावप्रकारमाह । समाहितात्मन इत्यष्टभिः । ब्रह्मणो हृदि य आकाशस्तरमानादोऽभृत्। यः कर्णपुटपिधानेन श्रोतवृत्तिनिरोधादस्मदादि-

ष्विप विभाव्यते वितर्क्यते ॥३७॥ प्रसंगात्रादोपासकानां मोक्षफलमाह । यस्य नादस्योपासनयाऽऽत्मनो मलं पृत्याऽपोद्य । कथंभृतं मलं तपाह । द्रव्यमिष्ठभृतं कियाऽष्यातमं कारकमिदैवं एवं त्रिधाभृता आख्या यस्येति तथा तम् ॥३८॥ त्रिष्ठत् त्रिमात्रः कंठौष्ठादिभिरुचार्यमाणस्योकारम्याक्षरसमाम्नायांतर्भावात्स्क्षमतया तं विश्विति । अव्यक्तः प्रमवो यस्य मः । तदेवाह । स्वराट् स्वत एव हृदि प्रकाशमानः । तमेव कार्येण लक्षयित । यसदिति । नपुंसकत्वं लिंगशब्दविशेषणत्वात् । लिंगं गमकम् ॥३९ ॥ कोऽष्ठी परमात्मा तमाह । शृणोति । इमं स्काटम-व्यक्तमोंकारम् । नतु जीव एव तं शृणोतु । नेत्याह । सप्तश्रोत्रे कर्णाप्यानावित्राऽवृत्तिकेऽपि श्रोत्रे सित । जीवस्तु करणाधीनज्ञानत्वात्र तदा श्रोता । तदुपलिधस्तु तस्य परमात्मद्वारिकैवेति भावः । ईश्वरस्तु नैवम् । यतः शृत्यदक् । शृत्येऽपीदियवर्गे दक् ज्ञानं यस्य । तथाहि सुप्तो यदा शब्दं श्रुत्वा प्रवृत्यते । तदा जीवः श्रोता लीनेदियत्वात् । अता यस्तदा शब्दं श्रुत्वा जीवं प्रवोधयित । स यथा परमात्मैव तद्वत् । कोऽसावोकारस्तं विश्विति सार्थेन । येन वाग्वहती व्यज्यते । यस्य च हृदयाकाशे आत्मनः सकाशाद्वयक्तिरभिव्यक्तिः ॥ ४० ॥ किच स्वधामनः

परमेष्ठिनः ॥ ह्वाकाशादभूत्रादो वृत्तिरोधाद्विभाव्यते ॥ ३७ ॥ यदुपासनया ब्रह्मन्योगिनो मलमात्मनः ॥ द्रव्यक्रियाकारकाव्यं घृत्वा यांत्यपुनर्भ-वम् ॥ ३८ ॥ ततोऽभृत्त्रिवृद्दोंकारो योऽव्यक्तप्रभवः स्वराट् ॥ यत्तिक्षगं भगवतो ब्रह्मणः परमात्मनः ॥ ३९ ॥ यृणोति य इमं स्कोटं सुप्तश्रोत्रे च शून्यहक् ॥ येन वाग्व्यजते यस्य व्यक्तिराकाश आत्मनः ॥४०॥ स्वधाम्नो ब्रह्मणः साक्षाद्वाचकः परमात्मनः ॥ स सर्वमंत्रोपनिपद्वेदवीजं सनात-नम् ॥४१॥ तस्य ह्यासंस्त्रयो वर्णा अकाराचा भृगूद्वह ॥ धार्यते येक्षयो भावा गुणनामार्थवृत्तयः ॥ ४२ ॥ ततोऽवरसमाम्नायमसृजद्भगवानजः ॥ अतःस्थोष्मस्वरस्पर्शहस्वदीर्घादिलक्षणम् ॥ ४३ ॥ तेनासौ चतुरो वेदांश्चतुर्भिवदनैर्विभुः ॥ सव्याहृतिकान्सोकारांश्चातुर्होत्रविच्यया ॥ ४४ ॥ पुत्रानध्यापयत्तांस्तु ब्रह्मपींच् ब्रह्मकोविदान् ॥ ते तु धर्मोपदेष्टारः स्वपुत्रेभ्यः समादिशन् ॥ ४५ ॥ ते परंपरया प्राप्तास्तत्तविद्धव्यर्थत्वतेः ॥ चतु-पुर्गेष्वय व्यस्ता द्वापरादौ महर्षिभिः ॥४६॥ क्षीणायुषः क्षीणसत्त्वान्दुर्भेधान्वीत्त्य कालतः ॥ वेदान्ब्रह्मपी व्यस्यन् हृदिस्थाच्युतनोदिताः ॥४७॥ अस्मिन्नप्यंतरे ब्रह्मच् भगवाँकोकभावनः ॥ ब्रह्मशाबेलीकपालैपीचितो धर्मगुप्तये ॥ ४८ ॥ पराशरात्सत्यवत्यामंशांशकल्या विभुः ॥ अवतीर्णो

स्वस्याश्रयः कारणं यद्ब्रह्म तस्य। किंच परमात्मांशभूतसमस्तदेवतावाचकोऽपीत्याशयेनाह । स इति । सर्वमंत्राणाम्रुपनिपद्रहस्यं म्रच्मरूपित्यर्थः। तत्र हेतुः। वेदानां बीजं कारणम्। बीजत्वे-प्यिकारितामाह । सनातनं सदैकरूपम् । तस्य ब्रह्मरूपत्वात् ॥ ४१ ॥ इदानीं ततः सर्वप्रपंचोत्पत्तिप्रकारमाह । तस्य हीति । त्रयस्त्रिसंख्यायुक्ता भावा येरकारोकारमकारिधीयते तत्कारण-त्वात् । तानेवाह । गुणाः सत्त्वाद्यः । नामानि ऋग्यजुःसामानि । अर्था भूर्भवःस्वर्लीकाः । वृत्तयो जाग्रदाद्याः ॥ ४२ ॥ तत्वस्त्रभ्यो वर्णभ्यः अक्षराणां समाम्नायं समाहारम् । तमेवाह । अंतस्था यरलवाः । कृष्माणः श्वपसहाः । स्वरा अकाराद्याः । स्वर्णाः कादयः । हस्वदीर्घाञ्च आदिशव्दाव्जिह्वामूलीयादयः त एवलक्षणं स्वरूपं यस्य तम् ॥४२॥ विश्वश्वतुमुखस्वरूपं भगवान् असूजदिति पूर्वस्य वानुषङ्गः।चातुहीत्रविवच्चया चत्वारो होत्रोपलक्षिता ऋत्विज्ञश्वतुहीतारस्त्रीरनुष्ठेयं होत्राध्वर्यादिकं कर्म चातुहीतं विद्वत्रश्वया ॥४४॥ पुत्रान्मरीच्यादीन् तान्वेदान् त्रवकोवि-दान्वेदोव्चारणादित्विषुणान् ॥४५॥ एवं चतुर्शुगेषु प्राप्ताः । द्वापरादी हापरसादिर्यस्य तद्वर्याश्वरूष्टम् कालस्य तिस्व । व्यवनुस्वकालं व्यामावतारप्रसिद्धेश ।

श्रीघरी

37.2

व्यस्ता विभक्ताः ॥४६॥ तत्र हेतुः । श्वीणायुषो जनान् । ति पुरुषवुद्धिप्रभवत्वादनादरणीयत्वं स्यादित्याश्वस्याह । हिद्स्थेति ॥४०॥ एवं सामान्यतो वेदविभागक्रममुक्त्वा वैवस्त्रतमन्वंतरे विशेषतो निरूपितुमाह । अस्मिन्नपीति ॥४८॥ अंशो माया तस्या अंशः सत्त्वं तस्य कल्यांऽशेनावतीर्णः सन् ॥४९॥ चातुर्विष्यमेवाह । ऋगिति । ऋगादिमंत्राणां राशीन्वर्गशस्तत्तत्प्रकरण-मेदैरुद्धृत्य यथाऽनेकविधमणिराशेर्मणिगणाः पद्मरागादयो विविष्योद्ध्यिते तद्भदुद्धृत्य तैमंत्रेश्वतस्र ऋगादिसंहिताश्रके ॥५०॥ तासां संहितानां मध्ये एकैकाम् ॥५१॥ ऋक्षमुद्रायरूपन्वाद्व-ह्वाख्याम् । नितरां प्रग्लेषेण गद्यमानत्वान्त्रगदाख्यम् ॥५२॥ छंदःसु गीयमानत्वाच्छंदोगाख्यां संहिताम् ॥५३॥ तत्र ऋग्वेदशाखाविभागमाह । पैल इति । स्वसंहितां दिधाविभज्य इंद्र-प्रमितये बाष्कलाय च ऊचे । स बाष्कलोऽपि स्वकां संहितां चतुर्धा व्यस्य बोध्यादिभयः शिष्येभ्य आह । हे भागव ! इंद्रप्रमितिरपि स्वां संहितां स्वसुतं मांह्रकेयमध्यापयामास । तस्य मांह्रके-

महाभाग वेदं चके चतुर्विधम् ॥४९॥ ऋगथर्वयजुःसाम्नां राशीनुद्धृत्य वर्गशः ॥ चतसः संहिताश्रके मंत्रैर्मणिगणा इव ॥ ५० ॥ तासां स चतुरः शिष्यानुपाहूय महामितः ॥ एकेकां संहितां ब्रह्मनेकैकस्मै ददौ विभुः ॥ ५१ ॥ पैठाय संहितामाद्यां बह्धृत्राख्यामुवाच ह ॥ वेशंपायनसंज्ञाय निग्दाख्यं यजुर्गणम् ॥ ५२ ॥ साम्नां जैमिनये प्राह तथा छंदोगसंहिताम् ॥ अथर्वागिरसीं नाम स्वशिष्याय सामतवे ॥ ५३ ॥ पेठः स्वां संहितामृच इन्द्रप्रमितये मुनिः ॥ वाष्कळाय च सोऽप्याह शिष्येभ्यः संहितां स्वकाम् ॥५४॥ चतुर्घा व्यस्य वोष्याय याज्ञवल्क्याय भार्गव ॥ पराशरायागिन-मित्रे इन्द्रप्रमितिरात्मवान् ॥५५॥ अध्यापयत्संहितां स्वां मांङ्केयमृषिं कविम् ॥ तस्य शिष्यो देविमत्रः सौभर्यादिश्य किवान् ॥ ५६ ॥ शाक्रल्यस्तत्सुतः स्वां तु पंचधा व्यस्य संहिताम् ॥ वात्स्यमुद्धळशाळीयगोखल्यशिशिरेष्वधात् ॥५७॥ जातूकर्ण्यश्च तिच्छ्वयः सनिरुक्तां स्वसंहिताम् ॥ वळाकपेजवैताळविरजेभ्यो ददौ मुनिः ॥ ५८ ॥ बाष्कळिः प्रतिशाखाभ्यो वाळिल्ल्याख्यसंहिताम् ॥ चक्रे वाळायनिर्भज्यः कासारश्चेव तां दष्ठः ॥ ५९ ॥ वह्नृत्राः संहिता ह्येता एभिर्वहापिभिर्धृताः ॥ श्रुत्वेतच्छंदसां व्यासं सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥६०॥ वेशंपायनशिष्या वै चरकाध्ययंवोऽभवन् ॥ यचेरुर्वहाहत्यांऽहःचपणं स्वगुरोर्वतम् ॥६१॥ याज्ञवल्यश्च तिच्छष्य आहाहो भगवन्क्यत् ॥ विरितेनाल्पसाराणां चरिष्येऽहं सुदुश्चरम् ॥ ६२ ॥ इत्युक्तो गुरुर्पाह कुपितो याह्यळं त्वया ॥ विपावमंत्रा शिष्येण मदधीतं त्यजाश्विति ॥६३॥ देवरातसुतः सोऽपि छर्दित्वा यज्ञपां गणम् ॥ ततो

यस्य शिष्यो देविमत्रः ॥५४॥५५॥५६॥ तत्स्वतो माङ्केयस्तः । शाकन्यो वात्स्यादिषु पश्चस्त्रधात् । तानाध्यापयामासेत्यर्थः ॥ ५७ ॥ तिन्छ्व्यः शाकन्यशिष्यः स्वसंहितां त्रेघा विभज्य चतुर्थं वैदिकपदार्थन्यारुयानरूपं निरुक्तं च कृत्वा बलाकादिम्यश्चतुम्यों ददौ ॥५८॥ बाब्किलः पूर्वोक्तस्य वाष्किलस्य पुत्रः । प्रतिशाखाम्य उक्तसर्वशाखाम्यः । बालायन्यादयस्तामाद्वभुरघीतवंतः ॥५९॥ श्वक्शाखोपसंहारपूर्वकं तन्छवणफलमाह बह्नुचा इति । एतन्छंदसामेतेषां छंदसाम् ॥६०॥ यदुर्वेदे तैत्तिरीयशाखोत्यत्तिप्रस्तावमाह । वैश्वपायनशिष्या इत्यादिना । चरकनामनिरुक्ति-माह । यन्यस्ताद्वसहत्यारूपमंहः क्षपयतीति तथा तत्स्वगुरीरनुष्ठेयं व्रतं तच्यरणाचरका इत्यर्थः ॥६१॥ तन्छिष्यो वैश्वंपायनशिष्यः । अन्यसाराणामेतेषां चरितेन कियत् । सुदुश्वर-

118811

महं चरिष्यामीति ॥६२॥ विश्राणामवमंत्राऽवद्याक्त्रो । मचोऽघीतमाशु त्यजेति ॥६३॥ देवरातसुतो याञ्चनन्त्रयः ॥६४॥ छदितस्यादानं विश्रहपेणानुचितमिति निचिराः पश्चिविशेषा भून्ता-ऽऽददुः । तत्रश्च तैत्तिरीया इति प्रसिद्धाः । सुपेशला अतिरम्याः । बहुवचनमवांतरमेद्विवक्षया ।।६५॥ काण्वमाध्यंदिनादिशाखाप्रसंगमाह । याज्ञवन्कय इत्यादिना । सुरोवेंश्रंपायनस्य व्यासेन विभज्यानुक्तत्वाद्विद्यमानान्यिकानि गवेषयन्ष्रगयन्ष्रपतस्थे सम्यक् तुष्टाव। ईश्वरष्टगाद्विदानाम्। तथा च श्रतिः। ऋग्निः पूर्वाक्वे दिवि देव ईयते॥ यनुर्वेदे तिष्टति मध्ये अहः॥ साम-वेदेनास्तमये महीयते ॥ वेदेरशुन्येखिभिरेति सूर्य इति ॥६६॥ नमो भगवते तुभ्यमादित्याय । यो भगवानेक एवेमां लोकयात्रामनुवहतीत्यन्वयः । तदेव दर्शयति । अखिलजगतामात्मस्वरूपेणांत-ईद्येषु कालस्वरूपेण च बहिरिप वर्तमान इति । चणलबादयो येऽवयवास्तैरुपचिताः संवत्सरास्तेषां गणेन प्रत्यब्द्मपामादानं शोषणं विसर्गो वृष्टिस्ताम्याम्। अनेन गायत्रीप्रथमपादोक्तवरेण्य-

गतोऽथ मुनयो दहशुस्तान्यजुर्गणान् ॥६४॥ यज्ंपि तित्तिरा भूत्वा तल्लोलुपतयाऽऽददुः॥ तैत्तिरीया इति यज्ञःशास्त्रा आसन्सुपेशलाः ॥ ६५ ॥ याज्ञवल्क्यस्ततो ब्रह्मंश्छंदास्यिधगवेषयन् ॥ गुरोरविद्यमानानि स्पतस्थेऽर्कमीश्वरम् ॥ ६६ ॥ याज्ञवल्क्य उवाच ॥ ॐ नमो भगवते आदित्याया-खिलजगतामात्मस्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्विधभूतिकायानां ब्रह्मादिस्तंवपर्यतानामंतर्ह्दयेषु वहिरपि चाकाश इवोपाधिना ज्यवधीयमानो भग-वानेक एव क्षणलविनमेषावयवोपचितसंवत्सरगणेनापामादानविसर्गभ्यामिमां लोकयात्रामनुवहति ॥ ६७ ॥ यदुह वाव विव्रुधर्षम सवितरदस्त-पत्यनुसवनमहरहराम्नायविधिनोपतिष्ठमानानामखिलदुरितवृजिनवीजावभर्जन भगवतः समिधीमहि तपनमंडलम् ॥ ६८ ॥ य इह वाव स्थिर-चरनिकराणां निजनिकेतनानां मनइन्द्रियासुगणाननात्मनः स्वयमात्मांतर्यामी प्रचोदयति ॥६९॥ य एवेमं लोकमतिकरालवदनांधकारसंज्ञाजगर-ग्रहगिलितं मृतकिमव विचेतनमवलोक्यानुकंपया परमकारुणिक ईच्यैवोत्थाप्याहरहरनुसवनं श्रेयिस स्वधर्माख्यात्मावस्थाने प्रवर्तयत्यवनिपतिरिवा-साधूनां भयमुदीरयन्नटित ।। ७० ।। परित आशापालैस्तत्र तत्र कमलकोशांजलिभिरुपहृताईणः ।। ७१ ।। अथ ह भगवँस्तव चरणनिलनयुगलं त्रिभुवनगुरुभिवंदितमहमयातयामयजुःकाम उपसरामीति ॥ ७२ ॥ सूत उवाच ॥ एवं स्तुतः स भगवान्वाजिरूपथरो हरिः ॥ यजूंष्ययातयामानि

ताऽनुविणता ॥६७॥ द्वितीयपादार्थानुवर्णनेन स्तौति । यद्हेति । हे विवुधर्पम हे सवितः ! यद्प्यदो भगवतस्तव मंडलं तपति तन्समिभधीमहीति सम्यगाभिम्रुख्येन ध्यायेम । पुनस्तस्यैव संबोधनम् । प्रत्यहं त्रिपवणं वैदिककर्ममार्गेण स्तुवतां भक्तानां यान्यखिलानि दुरितानि तत्फलानि च दुजिनानि दुःखानि येपां वीजमज्ञानं च तेपामवमर्जन विनाशक हे तपनेति ॥ ६८ ॥ वृतीयपादेन स्तौति । य इहेति । भवान्य्थावरकंगमसमूहानां स्वाथयाणां जीवानां सन इन्द्रियप्राणगणाननात्मनो जडान्स्वयमात्सैवांतर्यामी सन्प्रचोदयति प्रवर्तयति ॥ ६९ ॥ वृतीयपादमेव मंडलस्थपरतया च्याचचाणः स्तौति। य एवेति । य एव अगवानतिकरालगदनो योऽन्धकारसंज्ञोऽजगरग्रहस्ते नगिलितमतएव सृतकमिव विचेतनं स्वधर्माख्यं यदारमावस्थानं प्रत्यक्प्रवणत्वं 🔏 ॥११ तदेव श्रेयस्तिसम्प्रवर्तयति । किंच यो भगवानवनिपतिरिवाटित गच्छिति ॥ ७० ॥ आशापालैरिद्रादिभिः । कमलकोशयुक्तेस्तत्तुन्यैर्वाऽजलिभिरुपहृताईणो दत्तार्घः ॥७१॥ यत एवंभृतस्त्व-

自電

मथातः ह स्फुटमथातयामान्यन्यैर्यथावदिश्वातानि यज् पि तरकामोऽहमुपसरामि भजामि ॥७२॥ एवं स्तृतः प्रसादितश्च ॥ ७३ ॥ पंचदश शाखाः याः शतैरपरिमितैर्यजुभिरकरोत् । तैरिति पाठे स एप याज्ञवन्यस्तैर्यजुभिरकरोदिति । जगृहुरधीतवंतः । रविणाऽश्वरूपेण वाजेम्यः केसरेभ्यो वाजेन वेगेन वा संन्यस्तास्त्यक्ताः शाखा वाजसनीसंज्ञास्ताः शाखा इति वा ॥७४॥ साम्नां शाखाविभागमाह । जैमिनेरिति । तत्सुतः सुमंतुसुतः । ताभ्यां पृत्रपीत्राभ्यां क्रमेणैकैशां प्राह ॥७५॥ तिन्छिप्यो जैमिनेरिति । तत्सुतः सुमंतुसुतः । ताभ्यां पृत्रपीत्राभ्यां क्रमेणैकैशां प्राह ॥७५॥ तिन्छिप्यो जैमिनेरिति । तत्सुतः सुमंतुसुतः । ताभ्यां पृत्रपीत्राभ्यां क्रमेणे क्षित्रपान्यस्त्रप्यां । तत्स्तदनंतरम् । सुकर्मणः शिष्य एकः कोश्वन्यो हिरण्यनाभः पौष्यंजिनमिकस्तौ जगृहतः । आवंत्यश्चान्यस्तस्यैव शिष्यः सोऽपि जग्राह ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ पौष्यंज्यावंत्ययोरिष चकाराद्विरण्यनाभस्यापि पंचशतानि शिष्या आसन् । ते तावतीः शाखा यथायथं जगृहः । तानुदीच्यानसतः कालतः क्षाश्वतः प्रच्यतं प्रवस्त इत्यर्थः । यथैवोक्तं वैष्णवे । उदीच्यसामगाः शिष्यातं स्मृताः ॥ हिरण्यनाभाचावत्यः संहिता यैद्विजोत्तमः ॥ गृहीतास्तेऽपि चोच्यते पंण्डितः प्राच्यसामगा इति ॥७८॥ पुनरप्येतेपां त्रयणां सुकर्मणः शिष्याणां शिष्यातरेः

मुनयेऽदात्रसादितः ॥७३॥ ययुर्भिरकरोच्छाखा दश पंच शतैर्विभुः ॥ जगृहुर्वाजसन्यस्ताः काण्यमाध्यंदिनादयः ॥ ७४ ॥ जैमिनेः सामगस्या-सीत्सुमंतुस्तनयो मुनिः ॥ सुन्वांस्तु तत्सुतस्ताभ्यामेकैकां प्राह संहिताम् ॥ ७५ ॥ सुकर्मा चापि तिच्छिष्यः सामवेदतरोर्महान् ॥ सहस्रसंहिताभेदं चक्रे साम्नां ततो द्विजः ॥७६॥ हिरण्यनाभः कौशल्यः पौष्यंजिश्च सुकर्मणः ॥ शिष्यो जगृहतुश्चान्य आवंत्यो ब्रह्मवित्तमः ॥ ७७ ॥ उदीच्याः सामगाः शिष्या आसन्पंचशतानि वे ॥ पौष्यंज्यावंत्ययोश्चापि तांश्च प्राच्यान्प्रचक्षते ॥ ७८ ॥ छोगाचिर्मागिलः कुल्यः कुशीदः कुश्चिरेव च ॥ पौष्यंजिशिष्या जगृहुः संहितास्ते शतं शतम् ॥ ७९ ॥ कृतो हिरण्यनाभस्य चतुर्विशित्तसंहिताः ॥ शिष्य कचे स्वशिष्येभ्यः शेषा आवंत्य आत्मवान् ॥ ८० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्त्रंधे वेदशाखाप्रणयनं नाम पष्टोऽष्यायः ॥ ६ ॥ सृत उवाच ॥ अथर्ववित्सुमंतुश्च शिष्य-मध्याप्यत्स्वकाम् ॥ संहितां सोऽपि पथ्याय वेददर्शाय चोक्तवान् ॥ १ ॥ शोक्कायनिर्वद्वविलमोदीषः पिप्पलायनिः ॥ वेददर्शस्य शिष्यास्ते पथ्य-शिष्यानथो शृणु ॥ कुमुदः श्चनको ब्रह्मन् जाजलिश्चाप्यर्थवित् ॥२॥ बशुः शिष्योऽथांगिरसः सेंधवायन एव च ॥ अधीयेतां संहिते द्वे सावण्यां-

शाखाबाहुन्यं दर्शयित । लौगाक्षिरिति द्वाम्याम् ॥७९॥ कृतो नाम हिण्यनाभस्य शिष्यः स्वशिष्येम्य ऊचे । शेषा अन्या अपि याः प्रसिद्धाः शाखास्ता आवंत्यः स्वशिष्येम्य ऊच इति ॥८०॥ इति श्रीमद्भागवते द्वादशस्कंघे टीकायां पष्ठोऽष्यायः ॥ ६ ॥ सप्तमेऽथर्वविस्तारः पुराणन्यसनं ततः ॥ पुराणलक्षणादीनि फलं भागवतश्रुतेः ॥ १ ॥ क्रमप्राप्तमधर्ववेदिविभागमाह । अथर्वविदिति । शिष्यं कवंघनामानम् । स्वकां संहिताम् । सोऽपि शिष्योऽपि तां द्विघा विभन्य । तदुक्तं वैष्णवे । अथर्ववेदं स मुनिः सुमंतुरिमतद्युतिः ॥ शिष्यमध्यापयामास कवंघं सोऽपि च द्विघा ॥ कृत्वा तु वेददर्शय तथा पथ्याय दत्तवानिति ॥ १ ॥ तत्र वेददर्शः स्वसंहितां चतुर्धा विभन्य चतुरः शिष्यानध्यापयामास । पथ्यश्च त्रिघा विभन्य त्रीनित्याह सार्धेन । श्रीक्कायनिरिति ॥ २ ॥ अंगिरसः श्चनकस्य शिष्यो वश्चः सेंघवायनश्च । तदुक्तम् । श्चनकस्तु द्विघा कृत्वा ददावेकां तु वश्चवे ॥ दितीयां संहितां प्रादात्सैघवायनसंज्ञिन इति । सावर्ण्याद्याः सेंघवा-

यनादीनां शिष्याः ॥३॥ नक्षत्रकल्पः शांतिकल्पक्ष्येति द्वौ । तदुक्तम् । नक्षत्रकल्पो वेदानां संहितानां त व च ॥ चतुर्थः स्यादांगिरसः शांतिकल्पक्ष्य गंचम इति । नखत्रकल्पादीनां कर्नारस्त्तक्त्रान मभिरुव्यंते ॥४॥५॥ मत्वितुर्मुखादिति । प्रथमं व्यासः पट्संहिताः कृत्वा मत्पित्रे रोमहपंणाय प्रादात् । तस्य च मुखादेते त्रय्यारुण्यादय एकैकां संहितामधीयंत । एतेषां पण्णां शिष्योऽहं ताः सर्वाः समधीतवान् ॥६॥ रामशिष्यो योऽकृतव्रणः एवं चत्वारो वयम् । मूलसंहिता इत्यनेन ततः संहिताबाहुन्यं सचितम् ॥७॥ शुक्रवरीक्षित्संवादे निरुपितमपि पुराणलक्षणं तद्भेदकथ-नाय दर्शयति । प्राणिति ॥८॥ अस्य विश्वस्य । अत्र सर्गो विसर्गञ्च स्थानं पोपणमृतयः ॥ मन्वंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय इत्यत्रोक्ते स्थानपोपणे वृत्तिरक्षाशब्दास्यामुन्येते । अंतराणि मन्वंतराणि वंशो वंश्यानुचरितमितीशानुकथाः । संस्था निरोधः । अनेनैवात्यंतिकलयरूपा मुक्तिरप्युक्ता । हेतुशब्देन जीवाश्रयवासनाशब्दवाच्या ऊतया गृहीताः ॥९॥ दशमिरेतैलंशणरर्थयुक्तं महापुराणं विदुः । केचित्पंचविधम् । सगइच प्रतिसर्गइच वंशो यन्वंतराणि च ॥ वंश्यानुचरितं चेति पुराणं पंचलक्षणिमति । महापुराणमन्पं चेति व्यवस्थया । यत्र दशापि लक्षणानि पृथह-द्यास्तथा अपरे ॥३॥ नक्षत्रकल्पः शांतिश्च कश्यपांगिरसादयः ॥ एते आथर्वणाचार्याः शृणु पौराणिकान्मुने ॥ ४ ॥ त्रय्यारुणिः कश्यपश्च माव-र्णिरकृतत्रणः ॥ वैशंपायनहारीतौ पड वै पौराणिका इमे ॥५॥ अधीयंत व्यासशिष्यात्संहितां मिपतुर्मुखात् ॥ एकेकामहमेतेषां शिष्यः सर्वाः सम-ध्यगाम् ॥६॥ कश्यपोऽहं च सावणीं रामशिष्योऽकृतव्रणः ॥ अधीमहि व्यासशिष्याचतस्रो मूलसंहिताः ॥ ७ ॥ पुराणलच्चणं ब्रह्मन्बह्मपिनिक्-पितम् ॥ शृण्व बुद्धिमाश्रित्य वेदशास्त्रानुसारतः ॥८॥ सर्गोऽस्याथ विसर्गश्च वृत्तिरक्षांतराणि च ॥ वंशो वंश्यानुचरितं संस्था हेतुरपाश्रयः ॥९॥ दशभिर्ठक्षणैर्युक्तं पुराणं तिद्वदो विदुः ॥ केवित्पंचिवधं वहान्महदल्पव्यवस्थया ॥१०॥ अव्याकृतगुणक्षोभान्महतिस्रवृतोऽहमः ॥ भृतसूद्मंद्रिया-र्थानां संभवः सर्ग उच्यते ॥११॥ पुरुषाचुगृहीतानामेतेषां वासनामयः ॥ विसर्गोऽयं समाहारो वीजाद्वीजं चराचरस् ॥१२॥ वृत्तिभृतानि भृतानां चराणामचराणि च ॥ ऋत्वा स्वेन नृणां तत्र कामाचोदनयाऽपि वा ॥ १३ ॥ रक्षाऽच्युताऽवतारेहा विश्वस्यानुयुगे युगे ॥ तियद्मर्त्यपिदेवषु हन्यंते यैक्षयीद्विषः ॥१४॥ मन्वंतरं मनुदेवा मनुपुत्राः सुरेश्वरः ॥ ऋषयोऽशावतारश्च हरेः पड्विथसुच्यते ॥ १५॥ राज्ञां बह्ममसूतानां वंशस्त्रेकाछिकोऽ-

निरूप्यंते तन्महापुराणम् । यत्र त्वन्येषां पंचस्वेवांतर्भावस्य विवचा तद्वप्मिति व्यवस्थयेत्यर्थः ॥१०॥ सर्गादिलचणानि व्याचप्टे अव्याकृतेत्यादिना। अव्याकृतस्य प्रधानस्य गुणानां चोभाद्यो महांस्तरमाद्यास्वृद्दंकारस्तरमाद्यम्तमात्राणां स्वस्माणामिद्रियाणां च तद्यांनां च स्थूलानां देवतानां च संभवः सगः कारणसृष्टिसगं इत्यथः । उच्यत इति यथाऽपेक्षम्वरत्राप्यनुपंगः ॥ ११ ॥ विसर्ग व्याचप्टे । पुरुपेणेथरेणानुगृहीतानामेतेषां महदादीनाम् । पूर्वकर्मवासनाप्रधानोऽयं समाहारः । कार्यभृतक्चराचरप्राणिरूपो वी जद्वीजमित्र प्रवाहापन्नो विसर्ग उच्यत इत्यर्थः ॥ १२ ॥ चराणां भृतानां सामान्यतोऽचराणि । चकाराचराणि च वृत्तिः । तत्र नृणां स्वेन स्वभावेत कामाचाद्यन्याऽपि वा या नियता विद्वां कृता सा वृत्तरुप्य ॥ १३ ॥ तिर्यद्यार्थिद्वेषु । वेऽच्युतावतारास्तेषामीहा लीला सा विद्वस्य रक्षोच्यत इत्यर्थः । येरवतार्थः समासाचिष्कृष्य कथंचित्संबंधः । त्रयादिषा सुद्धान । त्रयाद्या प्रवर्तेत तत्रमन्वतर्थः । वेषान्वया वृत्तम् । विद्वस्य मन्वतर्थः । वेषान्वया वृत्तम् । वेषान्वया वृत्तम् । वेषान्वया वृत्तम् । वेषान्वया वृत्तम् । वेषान्वया वृत्तम् । वेषान्वया वृत्तम् । वेषान्वया वृत्तम् । वेषान्वया वृत्तम् । वेषान्वया वृत्तम् । वेषान्वया वृत्तम् । वेषान्वया वृत्तम् । वेषान्वया वृत्तम् । वेषान्वया वृत्तम् । वेषान्वया वृत्तम् । वेषान्वया वृत्तम् । वेषान्वया वृत्तम् । वेषान्वया वृत्तम् । वेषान्वया वृत्तम् । वेषान्वया वृत्तम् । वेषान्वया वृत्तम् । वेषान्वया वृत्तम् । वेषान्वया वृत्तम् । वेषान्वया वृत्तम् । वेषान्वया वृत्तम् । वेषान्वया वृत्तम् । विषान्वया वृत्तम् । वेषान्वया वृत्तम् । विषाणक्षस्य विष्वया विषान्यस्य विषान्यस्य विषान्यस्य विषान्यस्य विषान्यस्य विषान्यस्य । विषान्यस्य । विषान्यस्य विषान्यस्य विषान्यस्य विषान्यस्य विषान्यस्य विषान्यस्य । विषान्वस्य विषान्यस्य विषान्यस्य विषान्यस्य विषान्यस्य विषान्यस्य । विषान्यस्य विषान्यस्य विषान्यस्य । विषान्यस्य विषान्यस्य विषान्यस्य विषान्यस्य । विषान्यस्य विषान्यस्य विषान्यस्य विषान्यस्य विषान्यस्य । विषान्यस्य विषान्यस्य विषान्यस्य विषान्यस्य । विषान्यस्य विषान्यस्य विषान्यस्य विषान्यस्य । विषान्यस्य विषान्यस्य विषान्यस्य । विषान्यस्यस्य । विषान्यस्य विषान्यस्य विषान्यस्य । विषान्यस्य विषान्यस्य विषान्यस्य । विष

श्रीवरी

27.0 10

तार्या

ये च तद्वंशधरास्तेषां च वृत्तं वंशानुचरितमुच्यते ॥१६॥ अस्य विश्वस्य । स्वभावतो मायातो निष्पन्नस्य । यदा । मायातो यदचतुर्विधो लय इति ॥ १७ ॥ अस्य जगतः सर्गादेहेंतुर्निनित्तं जीवः । सोऽत्र हेतुरुच्यत इत्यर्थः । तस्य निमित्ततामाह । अविद्यया कर्मकारकः कर्मकर्ता । जीवादष्टप्रयुक्तत्वाद्विश्वसर्गादेः स तु तत्र हेतुरित्यर्थः । नन्त्रनुशयीनिमित्ति केचित् । अव्याकृत-मित्यपरे । तत्राह । यमिति चैतन्यप्राधान्येनानुशयिनमुपाधिप्राधान्यविवक्षयाऽव्याकृतम् ॥१८॥ अपाश्रयमाह । व्यतिरेकेति । जाग्रदादिष्ववस्थासु जीवतया वर्तत इति जीववस्यो विश्वतैज-सत्राज्ञास्तेषु मायामयेषु साक्षितयाऽन्वयः समाध्यादौ च व्यतिरेको यस्य तद्ब्रह्म संसारप्रतीतिवाधयोरिधष्ठानाविधभतमपात्र उच्यत इत्ययः ॥१९॥ एतदेव सद्दशांतं प्रप्रश्चर्यति । पदार्थेषु घटादिषु द्रव्यं मृदादि यथा युतमन्वितमयुतं च विहरप्यवस्थानात् । रूपनामसु च सन्मात्रं सत्तामात्रं यथा । एवं बीजं गर्भाधानमादिर्यासां पश्चताऽन्तो यासां तासु देहावस्थासु नवस्वप्यिष्ठा-नत्वेन साक्षित्वेन च युतमयुतं च यत्तदपाश्रय इति ॥२०॥ एवं दशापि रुक्षणानि व्याख्याय दशमस्य विशुद्धचर्यं नवानामिह रुक्षणम् । वर्णयंति महात्मान इति यदुक्तं तदाह । विरमेतेति । न्वयः ॥ वंश्यानुचरितं तेषां वृत्तं वंशधराश्च ये ॥१६॥ नैमित्तिकः प्राकृतिको नित्य आत्यन्तिको लयः ॥ संस्थेति कविभिः प्रोक्ता चतुर्धाऽस्य स्व-भावतः ॥१७॥ हेतुर्जीवो अस्य सर्गादेरविद्याकर्मकारकः ॥ यं चानुशयिनं प्राहुरव्याकृतमुतापरे ॥१८॥ व्यतिरेकान्वयो यस्य जाग्रत्स्वप्रसुषुप्तिषु ॥ मायामयेषु तद्ब्रह्म जीववृत्तिष्वपाश्रयः ॥१९॥ पदार्थेषु यथा द्रव्यं सन्मात्रं रूपनामसु ॥ वीजादिपञ्चतां तासु ह्यवस्थासु युतायुतम् ॥२०॥ विर-मेत यदा चित्तं हित्वा वृत्तित्रयं स्वयम् ॥ योगेन वा तदाऽऽत्मानं वेदेहाया निवर्तते ॥२१॥ एवं लक्षणलच्याणि पुराणानि पुराविदः ॥ मुनयोऽ-ष्टादश प्राहु: ज्ञुल्लकानि महांति च ॥ २२ ॥ बाह्यं पाद्मं वैष्णवं च शैवं छैंगं सगारुडम् ॥ नारदीयं भागवतमाग्नेयं स्कांदसंज्ञितम् ॥२३॥ भवि-ष्यं ब्रह्मवैवर्तं मार्कंडेयं सवामनम् ॥ वाराहं मात्स्यं कौर्मं च ब्रह्मांडाख्यमिति त्रिषट् ॥२४॥ ब्रह्मन्निदं समाख्यातं शास्वाप्रणयनं मुनेः ॥ शिष्यशि-ष्यप्रशिष्याणां ब्रह्मतेजोविवर्धनम् ॥२५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ शौनक उवाच ॥ सृत जीव चिरं साधो वद नो वदतांवर ॥ तमस्यपारे अमतां नृणां त्वं पारदर्शनः ॥ १ ॥ आहुश्चिरायुषमृषिं मृकंडतनयं जनाः ॥ यः कल्पांते उर्वरितो येन प्रस्तमिदं जगत् ॥ २ ॥ स वा अस्मत्कुलोत्पन्नः कल्पेऽिसमन्भार्गवर्षभः ॥ नैवाधुनाँऽपि भूतानां संप्लवः कोऽपि जायते ॥ ३ ॥ एक एवार्णवे भ्राम्यन्ददर्श यदा सर्गादीनां मायामयत्वानुसंधानेन वामदेवादेरिव स्वयमेव चित्तं विरमेत । इहैवानुष्ठितेन योगेन वा देवहृत्यादिवत्। तदा विचेपाभावादात्मानं वेद । तदा चाविद्यानिवृत्तेरीहायाः संसाररू-पाया निवर्तते इत्यर्थः ॥२१॥ पुराणविभागप्रस्तावेन तल्लक्षणादिप्रासङ्गिकमुक्त्वा प्रस्तुतमाह । एवंविधैर्लक्षणैर्लच्याणि ॥२२॥२३॥ त्रिषडप्टादश ॥२४॥ उपसंहरति । ब्रह्मनिर्वासस्य शिष्यादीनां च । त्रक्षतेजो त्रव्यवर्चसं तद्विवर्धनम् । श्रोत्णामिति शेषः ॥ २५ ॥ इति श्रीमद्भागवते द्वादशस्त्रंधे टीकावां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ अष्टमे तु तपश्चर्या मार्केडेयस्य मोहकैः ॥ कामादिभिरसंमोहो नरनारायणस्तुतिः ॥१॥ पुराणविभागयसंगेन पुराणकर्तुर्माकंडेयस्य चरितप्रश्नमाह । स्तेति। त्वमेव वक्तुं योग्य इत्याह। तमसि संसारे अमतां पारदर्शनस्तित्रवर्षकः ॥१॥ वक्तव्यमाह । आहुरिति । उर्वरितोध्वशिष्टः । येन कल्पांतेन । एतत्कथं घटत इत्येकः प्रश्नः ॥२॥ प्रलयाभावाद्य्येतन्न घटत इत्याह । स वा इति । यतो भार्गवर्षमः । कोऽपि प्राकृतिको नैमि-

मा० द्वा.

11831

चिको वा ॥३॥ अन्यदप्यघटितमेवेत्याह । एक एवेति । तोकं वारुकम् ॥४॥ कौतृहरुमौत्सुक्यम् । तं संशयम् । न केवरुं महायोगी किंतु प्राणेष्वपि ज्ञानन्वेन संमतः ॥५॥ प्रश्नमिनंदिति। है महर्षे ! अयं प्रश्नः । तत्र हेतुः । नारायणेति । यत्र प्रश्नविषये ॥६॥ तत्र मार्कंडेयस्तपसा भगवंतमाराध्य मायाप्रदर्शनं वत्रे । तत्रत्र तेनैव भगवन्मायया सप्तकल्पा दृष्टा नान्पेरिन्युत्तरं वक्तु-मादित आरम्य तस्य चरितमाइ । प्राप्त इत्यादिना । मार्कंडेयो मृत्युं जिग्ये इति पश्चमश्लोकेनान्वयः । मध्यमग्रंथेन तस्य धर्मः कथ्यते । प्राप्तो दिज्ञातिसंस्कार उपनयनाख्यो येन सः । पितुः सकाशाद्गर्भाधानादिकमात् छंदांसि वेदान् ॥७॥ बृहद्वतधरो नैष्टिको ब्रह्मचारी सन् ॥८॥ नियमर्द्वे धर्मबृद्वये । अग्न्यादिषु पश्चसु हरिमर्चयन् ॥९॥ भैन्यं सुर्वेथमाहृत्य तेनानुज्ञातश्चेत्तर्दि बुभुजे । नोचेत्सकृत्कदाचिदुपोपितो भवति ॥ १० ॥ ११ ॥ तेन मृत्युख्ययेन ॥ १२ ॥ ध्वस्ताः क्लेशा रागादयो यस्य तेनांतरात्मना प्रत्याहतमनसा ॥१३॥१४॥ तस्य तपोनिष्ठामितिहासेन पुरुषं किल ॥ वटपत्रपुटे तोकं शयानं त्वेकमद्भृतस् ॥४॥ एप नः संशयो भूयानसूत कौतृहलं यतः ॥ तं नश्छिंधि महायोगिनपुराणेष्वपि संमतः ॥५॥ सत उवाच ॥ प्रश्नस्त्वया महर्षें उयं कृतो लोकभूमापहः ॥ नारायणकथा यत्र गीता कलिमलापहा ॥ ६ ॥ प्राप्तद्विजातिसंस्कारो मार्कंडयः पितुः कमात् ॥ इंदांस्यधीत्य धर्मेण तपःस्वाध्यायसंयुतः ॥ ७ ॥ वृहद्व्रतधरः शांतो जिटलो वल्कलांवरः ॥ विस्रत्कमंडलुं दंडसुपवीतं समेखलम् ॥८॥ कृष्णाजिनं साक्षसूत्रं कुशांश्च नियमर्द्धये ॥ अग्न्यर्कगुरुविप्रात्मस्वर्चयन्सन्ध्ययोर्हरिम् ॥ ९ ॥ सायं प्रातः स गुरवे मेद्दयमाहृत्य वाग्यतः ॥ बुभुजे गुर्वनुज्ञातः सकृत्रोचेदुपोपितः ॥१०॥ एवं तपःस्वाध्यायपरो वर्षाणामयुतायुतम् ॥ आराधयन्हपीकेशं जिग्ये मृत्युं सुदुर्जयम् ॥ ११ ॥ ब्रह्मा भृगु-र्भवो दत्तो बह्मपुत्राश्च ये अपरे ॥ नृदेविपतृभूतानि तेनासन्नतिविस्मिताः ॥ १२ ॥ इत्थं वृहद्वत्रतथरस्तपःस्वाध्यायसंयमेः ॥ दध्यावधोत्तजं योगी ध्वस्तक्छेशांतरात्मना ॥ १३ ॥ तस्यैवं युञ्जतिश्चतं महायोगेन योगिनः ॥ व्यतीयाय महान्काछो मन्वंतरपडात्मकः ॥ १४ ॥ एतत्पुरंदरो ज्ञात्वा सप्तमे अस्मिन्कलांतरे ।। तपोविशंकितो ब्रह्मनारेभे तिद्वघातनम् ।। १५ ॥ गंधर्वाप्सरसः कामं वसंतमलयानिलौ ॥ मुनये प्रेपयामास रजस्तोकमदौ तथा ॥ १६ ॥ ते वै तदाश्रमं जग्मुर्हिमाद्रेः पार्श्व उत्तरे ॥ पुष्पभद्रा नदी यत्र चित्राख्या च शिला विभो ॥१७॥ तदाश्रमपदं पुण्यं पुण्यद्रमलतां-चितम् ॥ पुण्यद्विजकुलाकीर्णं पुण्यामलजलाशयम् ॥१८॥ मत्तभ्रमरसङ्गीतं मत्तकोकिलकृजितम् ॥ मत्तवर्हिनटाटोपं मत्तद्विजकुलाकुलम् ॥ १९॥ वायुः प्रविष्ट आदाय हिमनिर्झरशीकराच् ॥ सुमनोभिः परिष्वक्तो ववावुत्तं भयन्स्मरम् ॥ २०॥ उद्यचंद्रनिशावक्त्रः प्रवालस्तवकालिभिः ॥ गोपटु-वर्णयति एतदित्यादिना । अस्मिन्सप्तमे मन्वन्तरे । तपसा मत्पदं ग्रहीष्यतीति विशङ्कितः ॥१५॥ मुनये मुनि अंशयितुम् । रजसस्तोकमतिप्रियमपत्यं लोभो मदश्च तौ ॥१६॥१७॥ तदाश्रम-पदं प्रविष्टो वायुर्ववाविति तृतीयेनान्वयः । पुण्येदु मैर्छताश्राभिश्रांचितं पूजितम् । पुण्यद्विजानामृशीणां कुरुशकीर्णम् । पुण्या अमला जलाशया यस्मिन् ॥१८॥ मत्त्रभराणां सङ्गीतं यस्मिन् । मत्तकोकिलानां कूजितं यस्मिन् । मत्ता वर्हिण एव नटास्तेपामाटोपो नृत्यसंश्रमो यस्मिन् । मत्तानां द्विजानां पक्षिणां कुलैराकुरुं व्याप्तम् ॥१९॥ एवंभूतं तदाश्रमपदं प्रविष्टः सन्वायुर्मलया-निलो वबौ प्रससार । उत्तंभयन्नुद्दीपयन् । तत्र वृत्तेषु प्रवेशान्मांद्यं हिमनिर्झरकणानामादानाच्छैत्यं पुष्पपरिष्यङ्गात्सौगंध्यं चोक्तम् ॥ २० ॥ किंच । उद्यक्षेद्रो यस्मिस्तिन्नशावक्त्रं रजनीमुखं

श्रीघर

350/

यस्मिन्सः । प्रवाहस्तवकानामलयः श्रेणयो येषु तैः । गुप्यंति विटपः संशिष्यंतीति गोपा द्वमा त्रताश्च तेपां जालैः समृहैरुपलक्षित आविर्वभृत्र ॥२१॥ किंच । तदा गीतवादित्रयूथकैर्गायका-दिसमुदायिभिगैधवैँरन्वीयमानः । तथा स्वःस्त्रियोऽप्सरसस्तासां यूथस्य पतिः । आत्तं चापिषषुश्र येन स स्मरश्च तत्रादृज्यत ॥ २२ ॥ दुराधपमिभवितुमशक्यम् ॥२३॥२४॥ शोपणदीयन-संमोहनतापनोन्मादनारूयानि पंच मुखानि यस्य तदस्तं संदघे । तदैव मधुर्वसंतः । रजस्तोकश्च । पुंस्त्वमार्पम् । अन्ये चेंद्रभृत्यास्तस्य मनो व्यक्तंययन् ॥२५॥२६॥ किंच । वायुर्मलयानिलः पुंजिकस्थल्यास्तत्स् चमं वासो जहार ॥२७॥ सर्वं तेपां कमं । तत्र तस्मिन् । मोघं व्यर्थम् । अनीशस्य निर्देवस्य ॥ २८ ॥ म्रतेरपकुर्वतः प्रतिक्लमाचरंतः । हे मुने ॥२९॥ अहमोऽहंकारस्य । मलताजालैस्तत्रासीत्क्रसुमाकरः ॥२१॥ अन्वीयमानो गध्वैंगीत्वादित्रयूथकैः ॥ अदृश्यतात्तचापेषुः स्वःस्रीयूथपतिः स्मरः ॥ २२ ॥ हुत्वाऽिन समुपासीनं दहशुः शक्रकिंकराः ॥ मीलिताचं दुराधर्षं मूर्तिमंतिमवानलम् ॥२३॥ ननृतुस्तस्य पुरतः स्त्रियो उथो गायका जगुः॥ मृदंगवीणापणवे-र्वाद्यं चक्रमेनोरमम् ॥ २४ ॥ संदधेऽस्त्रं स्वधनुषि कामः पंचमुखं तदा ॥ मधुर्मनोरजस्तोक इंद्रमृत्या व्यकंपयन् ॥२५॥ कीडंत्याः पुंजिकस्थल्याः कंदुकैः स्तनगौरवात् ॥ भृशमुद्रियमध्यायाः केशविस्नंसितस्रजः ॥ २६ ॥ इतस्ततो अमद्ष्टेश्रटंत्या अनुकंदुकम् ॥ वायुर्जहार तद्वासः सुद्धमं त्रुटित-मेखलम् ॥ २७ ॥ विससर्ज तदा बाणं मत्वा तं स्वजितं स्मरः ॥ सर्वं तत्राभवन्मोघमनीशस्य यथोद्यमः ॥ २८ ॥ त इत्थमपक्ववतो मनस्तत्तेजसा मुने ॥ दह्यमाना निववृतः प्रवोध्याहिमिवार्भकाः ॥२९॥ इतींद्रानुचरैर्वह्यन्धर्षितोऽपि महामुनिः ॥ यन्नागादहमो भावं न तचित्रं महत्सु हि ॥३०॥ हृष्टा निस्तेजसं कामं सगणं भगवान्स्वराट् ॥ श्रुत्वाऽनुभावं ब्रह्मर्षेविंस्मयं समगात्परम् ॥ ३१ ॥ तस्यैवं युंजतिश्चत्तं तपःस्वाध्यायसंयमेः ॥ अनु-ग्रहायाविरासीत्ररनारायणो हरिः ॥ ३२ ॥ तौँ शुक्ककृष्णौ नवकंजलोचनौ चतुर्भुजौ रौरववल्कलांवरौ ॥ पवित्रपाणी उपवीतकं त्रिवृत्कमंडलुं दंड-मुजं च वैणवम् ॥३३॥ पद्माक्षमालामुत जंतुमाजंनं वेदं च साचात्तप् एव रूपिणौ ॥ तपत्ति डिद्यणिशंगरोचिषा प्रांश द्धानौ विवुधर्षभार्वितौ ॥ ३४ ॥ ते वै भगवतो रूपं नरनारायणावृषी ॥ दृष्टोत्थायादरेणोचैर्ननामांगेन दंडवत् ॥ ३५ ॥ स तत्संदर्शनानंदिनवृतात्मेंद्रियाशयः ॥ दृष्टरो-माऽश्रुपूर्णाची न सेहे ताबुदीक्षितुम् ॥ ३६ ॥ उत्थाय प्रांजिलः प्रह्न औत्सुक्यादाश्चिषित्रव ॥ नमो नम इतीशानौ वभाषे गद्भदाचरः ॥ ३७ ॥ तयोरासनमादाय पादयोरवनिज्य च ॥ अर्हणेनानुलेपेन धूपमाल्यैरपूज्यत् ॥ ३८ ॥ सुखमासनमासीनौ प्रसादाभिमुखौ मुनी ॥ पुनरानम्य पादा-भावं विकारम् ॥ ३० ॥ निस्तेजसं म्लानवदनम् । स्वराडिद्रः ॥३१॥ नरनारायणरूपो हरिः ॥ ३२ ॥ तावनुवर्णयति द्वाभ्याम् । ताविति रौरवं कृष्णाजिनं वन्कलं चांवरं ययोस्तौ । पवित्रे पाण्योर्ययोस्तौ । त्रिवृत्त्रिगुणं नववंतुकमिति वा । त्रिवृद्वहिःपवमानमित्यादौ नवके प्रयोगात् । उपवीतकादीन्दधानौ ॥३३॥ वेदं दर्भम्रुष्टिम् । किंच साक्षात्तप एव तौ।तत्र हेतुः। तपत्ति डिढणं देदीप्यमानविद्यत्संकाशं यत्पिशंगं रोचिस्तेन रूपिणौ मृर्तिमंतौ । तादक् तेजोयुक्तमृर्तिम्यां तपोमयत्वेन प्रकाशमानावित्यर्थः । प्रांश् उन्नतौ ॥३४॥ उच्चैर्महताऽऽदरेण ॥३५॥ तयोः संदर्शनेन य आनंदस्तेन निर्दृता उपशांता आत्मेंद्रियाशया देहेंद्रियमनांसि यस्य सः। न सेहे नाशक्रोत् ॥३६॥ आश्विपनालिंगन्नित्र ॥३०॥ पादयोखनिज्य पादौ प्रक्षाल्य । अईणेनाध्येण ॥ ३८॥

पादास्यां पादाबानस्य गरिष्ठौ पूज्यतमौ तौ प्रति ॥३९॥ अंतर्यामिणस्तस्येव प्राणादिप्रवर्तकत्वादात्मनस्तत्स्तुतावस्वातंत्र्यं पद्यन्नाह । किमिति । तव त्वां किमहं वर्णये कथं स्तौमि । यद्यन् स्वयेंवोदीरितः प्रेरितोऽसुः प्राणः संस्पंदते प्रवर्तते।तमनु च वागादयः स्पंदंति।अत्र हेतुः। वै अन्वयव्यतिरेकास्यां श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यादि श्रुतिविश्चेत्त्वप्रसिद्धमित्यर्थः। न केवलं प्राक्तनानां तनुभूतां कित्वज्ञशर्वयोश्चातः स्वस्य ममापि तथेव । एवं यद्यपि न कस्यापि स्वातंत्र्यमथापि दारुपंत्रवस्त्वत्प्रवित्तेरिपि।वागादिमिर्भजतां पुंसां भाववंतुरात्मवंत्रुप्ति न तु पित्रादिवहंद्वमात्रवंद्युः।अहो कृपा- लता तवेत्यर्थः ॥४०॥ ननु कथमावां प्राणादिप्रवर्तकौ धर्मपुत्रत्वादावयोरिति चेत्रताह । मूर्ती इति । हे भगवन् । भगवतस्त्व इमे मूर्ती त्रिलोक्ष्याः विभाषि तद्वत्। न केवलं पालनामात्रं वव कर्म किंतु सृष्टि- लयावपीत्याह । सुद्ये ति । तत्राप्यन्यनिरपेक्षत्वे दृशांतः । ऊर्णनाभिरिवेति ॥४१॥ यस्मादेवंभृतस्त्वं तस्मात्त्वां विभानत्वां विस्थेति । तस्यावितः पालकस्य स्थावर्जनमानामीश्चरस्यां विभूलं भजामीति तृतीयश्चोकस्यस्यानुपंगः । कथंभृतमंत्रिमूल्म्।यत्स्थं तत्र स्थितम्।कर्मगुणकालानां रजो मलम्।अन्ये च पूर्वांकास्तापादयो न स्पृशंति। रुज इति वा पाठः। यतो वेदो हृदये येपां

भ्यां गरिष्ठाविदमत्रवीत् ॥ ३९ ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ किं वर्णये तव विभो यदुदीरितोऽसुः संस्पंदते तमनु वाङ्मनइन्द्रियाणि ॥ स्पंदंति वे तनुभृतामजशर्वयोश्र स्वस्याप्यथापि भजतामिस भाववंधुः ॥ ४० ॥ मृतीं इमे भगवतो भगवंखिलोक्याः चेमाय तापविरमाय च मृत्युजित्ये ॥ नाना
विभव्यवितुमन्यतन्त्र्यंथेदं सृष्ट्वा पुनर्ग्रसिस सर्वमिवोर्णनाभिः ॥ ४१ ॥ तस्यावितुः स्थिरचरेशितुरंत्रिमृलं यतस्थं न कर्मगुणकालरजः स्पृशंति ॥ यद्दे
स्तुवंति निनमंति यजत्यभीचणं व्यायंति वेदहृद्या मुनयस्तदाप्त्ये ॥ ४२ ॥ नान्यं तवांत्र्युपनयादपवर्गमूर्तेः चेमं जनस्य परितो भिय ईश विद्यः ॥
ब्रह्मा विभत्यलमतो द्विपराद्ध-वंधिष्ण्यः कालस्य ते किमुत तत्कृतभौतिकानाम् ॥ ४३ ॥ तद्दे भजाम्यृतिधयस्तव पादमृलं हित्वेदमात्मच्छित् चात्मगुरोः परस्य ॥ देहाद्यपार्थमसदंत्यमभिज्ञमात्रं विंदेत ते तिर्हं सवमनीपितार्थम् ॥ ४४ ॥ सत्त्वं रजस्तम इतीश तवात्मवंधो मायामयाः स्थितिलयोदयहेतवोऽस्य ॥ लीलाधृता यदिष सत्त्वमयी प्रशांत्ये नान्ये नृणां व्यसनमोहिभयश्र याभ्याम् ॥४५॥ तस्मात्तवेह भगवन्नथ तावकानां शुक्कां तनुं

ते वेदतात्पर्यविदो मुनयो यदेव स्तुवंति नितरां नमंति तदाप्तये तत्याप्तये एव स्तवनादि कुर्वति ॥४२॥ यतोऽन्यः पुरुपार्थो नास्तीत्याह । नान्यमिति । अंध्युपनयाच्छीमचरणप्राप्तरन्यं चेमं न विद्यः । परितः सर्वेष्विप लोकेषु भीर्यस्य तस्य जनस्य । तदेवाह । दिपर। धिथिण्यं स्थानं यस्य स नहाऽपि ते कालस्य त्वद्भृतिज्ञम्भरूपात्कालादलं पिमेति । अतः किम्रुत वक्तन्यं तेन नहाणा कृतानां भीतिकानां प्राणिनां भयमिति ॥४३॥ यस्मादेवं तत्तरमात्तव पादमूलं भजामि । कथंभृतस्य । ऋतिधियः सत्यज्ञानस्वरूपस्य । यहा । सत्या धीर्यस्य यस्मिन्या तस्यात्मगुरोर्जीवनियंतुरतः कारणात्परस्य । किं कृत्वा । आत्मच्छिद स्वात्मावरकमपार्थं च निष्फलमसच तुच्छभंत्यं च नश्वरमिदं देहादि हित्वा देहादिभजनं त्यक्त्वा । असच्चेत्कथं प्रतीयेत तत्राह । अभिज्ञामात्रम् । नहार्यतमस्तिकत्वात्ममात्रम् । न ततः पृथग-स्तीत्यर्थः । नन्वप्रवर्णाय भवतु मञ्जनं फलांतरार्थं त्वन्ययजनं कार्यमेव तत्राह । तहीति । यदि त्वां मजति प्रकृपस्तिहि ते त्वच एव सर्वं मनीपितमर्थं विदेतिति ॥ ४४ ॥ ननु त्रह्मस्त्रमात्मात्रम् । मन्तु त्रह्मस्त्रमात्मात्मात्मात्वा प्रतिक्राणाद्विपसे तत्राह । सन्विमिति । यदि विद्या कृता एता लीलास्त्वयेव धृतास्वर्णाप्तया सन्वमयी सैव प्रशांत्ये मोक्षाय न केवलमस्य प्रशांत्यमा-

श्रीधरं

-

वमात्रमन्यभजने किं त्वनिष्टं च भवेदित्याह । व्यसनेति ॥४५॥ तदेव सदाचारेण द्रढयति । तस्मादिति । हे भगवन् ! तव शुक्कां ततुं श्रीनारायणाख्याम् । अथ तावकानां च शुक्कां ततुं नराख्याम् । यद्यस्मात्सात्वताः सत्त्वमेव पुरुषस्येश्वरस्य रूपमुर्शति मन्यंते न त्वन्यद्रजस्तमञ्चेति। अत्र हेतुः । यतः सरवाञ्चोको वैकुण्ठाख्यः लोकत्वे सत्यप्यभयं च भोगे सत्यप्यात्मसुखं च ॥४६॥ अतस्तं प्रण-मति । तस्मै नमइति । हंसाय शुद्धाय । संयतिगरे नियतवाचे । अथ च निगमेश्वराय वेदमार्गप्रवर्तकाय ॥४७॥ वेदार्थसंप्रदायप्रवर्तकाय हेतुत्वं वदन्स्तौति । यमिति । वितथाचपथैः कपटेंद्रियमार्गै-र्भ्रमद्वीर्विक्षिप्तचुद्धिः पुमान् स्वेन्द्रियादिषु नियंतृत्वेन संतमिष यं त्वां न वेद । दक्पथेषु विषयेषु । बुद्धिवित्तेषे हेतुः । तन्मायया तस्य तवैव मायया आवृता आत्मिनिष्ठा मितर्यस्य स उ सोऽिष आद्य एव पूर्वभविद्वानेवाखिलगुरोस्तव त्वत्प्रवर्तितं वेदमुपसाद्य प्राप्य तं त्वां साक्षाद्वेद ॥४८॥ वेदेनैव त्वज्ज्ञानिमत्युपपादयन्प्रणमित । यस्य तव दर्शनं निगमे भवति । कथंभृतम् । आत्मनस्तव रहो रहस्यं तस्य प्रकाशकम् । अन्यथा दुर्ज्ञेयतामाह । अजपरा ब्रह्ममुख्याः कवयोऽपि सांख्ययोगादिभिर्यतमाना यत्र त्विय मुह्मन्ति । कुत इत्यत आह । सर्वेपां सांख्यादिवादिनां ये वादास्तेषां विषया स्वद्यितां कुशला भजंति ॥ यत्सात्वताः पुरुषह्रपमुशंति सत्त्वं लोको यतो अभयमुतात्मसुखं न चान्यत् ॥ ४६ ॥ तस्मै नमो भगवते पुरुषाय सूम्ने विश्वाय विश्वगुरवे परदेवतायै ॥ नारायणाय ऋषये च नरोत्तमाय हंसाय संयतिगरे निगमेश्वराय ॥ ४७ ॥ यं वै न वेद वितयाक्षपर्येर्भमद्धीः संतं स्वखेष्वसुषु हृद्यपि ह्वपथेषु ॥ तन्माययाऽऽवृतमतिः स उ एव साचादाद्यश्च तेऽखिलगुरोरुपसाद्य वेदम् ॥ ४८ ॥ यहर्शनं निगम आत्मरहःप्रकाशं मुद्यंति यत्र कवयो अन्य यतंतः ॥ तं सर्ववादविषयप्रतिरूपशीलं वंदे महापुरुपमात्मनिगृढवोधम् ॥ ४९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादश-स्कंधे ऽष्टमो ऽध्यायः ॥८॥ सूत उवाच ॥ संस्तुतो भगवानित्थं मार्कंडेयेन धीमता ॥ नारायणो नरसखः प्रीत आह भृगूद्रहम् ॥ १ ॥ श्रीभगवा-नुवाच ॥ भो भो ब्रह्मार्षवर्यासि सिद्ध आत्मसमाधिना ॥ मिय भक्त्याऽनपायिन्या तपःस्वाध्यायसंयमैः ॥ २ ॥ वयं ते परितुष्टाः स्म त्वड्रहद्व्रत-चर्यया ॥ वरं प्रतीच्छ भद्रं ते वरदेशादभीपितत् ॥३॥ ऋषिरुवाच ॥ जितं ते देवदेवेश प्रपन्नार्तिहराच्युत ॥ वरेणैतावता ५ नो यद्भवान्समहस्यत ॥४॥ गृहीत्वाऽजादयो यस्य श्रीमत्पादाव्जदर्शनम् ॥ मनसा योगपक्वेन स भवान्मेऽक्षगोचरः ॥ ५ ॥ अथाप्यंबुजपत्राक्ष पुण्यश्लोकशिखामणे ॥ द्रच्ये मायां यया लोकः सपालो वेद सद्भिदाम् ॥६॥ सृत उवाच ॥ इतीिंडतोऽर्चितः काममृषिणा भगवानमुने ॥ तथेति स स्मयन्त्रागाद्धदर्याश्रम-मेदादयस्तेषां प्रतिरूपं तत्तदमुसारि शीलं स्वभावो यस्य तम् । कुतः। आत्मना देहादिसंघातेन निगृहो बोघो यस्य तम्। एवंभूतं महापुरुपं त्वां वंदे ॥४९॥ इति श्रीमद्भागवते द्वादशस्तंघे टीका-यामष्टमोऽध्यायः ॥८॥ नवमे भगवन्मायादिदक्षोर्दर्शने मुद्धः। मायाशिशोर्लयान्धौ च मुनेनिर्वेशनिर्गमैः ॥१॥ भगवतः परितोपदुर्वकं तदपेक्षितवरदानं कथियतुमाह । संस्तुत इत्यादिना ॥१॥ आत्मसमाधिना चित्तैकारयेण ॥ २॥ वयं ते परितुष्टाः स्मेति बहुवचनं सर्वदेवाभिष्रायेण । वरदेशादित्येकवचनं द्वयोरैक्याभिष्रायेण । प्रतीच्छ गृहाण ॥३॥ वरेण छंदयता त्वया जितमुत्कर्षो दर्शितः । मम तु वराकांक्षा नास्तीत्याह । वरेणेति ॥४॥ यस्य तव श्रीमत्पादाब्जदर्शनं मनसाऽपि गृहीत्वा प्राप्य कृतार्था अजादयो भवंति सभवान्मेऽक्षगोचरो जातोऽस्ति । किमतः परं वरे-णेत्यर्थः ॥ ५ ॥ द्रच्ये द्रष्डुमिच्छामि । लोकपालैर्ज्ञझादिभिः सहितोयं लोको जनो यया सद्भिदां सित वस्तुनि भेदम् ॥ ६ ॥ तथेति द्रच्यसीति । स ईश्वरः स्मयन्प्रागात् । पाठांतरे क्रिया-

11841

विशेषणम् ॥७॥ तमेवार्यं मायादर्शनरूपम् । अभ्यादिमृतिषु ॥८॥ भावद्रव्यैर्मनोमयैर्द्रव्येः । क्वचित्कदाचित्त्रेमप्रसरसंप्छुतः प्रेमोद्रेकं प्राप्तः ॥९॥ मायादर्शनमाइ । तस्येत्यादिना ॥१०॥ तं वायमत बलाहका मेषा अभवनाविर्वभृतः । ते च तिङ्किः सिंहता उच्चैः स्वनंतो गर्जतः । अक्षो रथांगं तद्वत्स्थविष्ठा अभितो वर्षधारा मुम्रुचुः ॥११॥ चतुर्दिन्नु वर्तमानाः समुद्राः समीरवेगेनो-मैयस्तैर्भृतलं ग्रसंतः । उग्रा नका येषु महाभया आवर्ता येषु गभीरो घोषो येषु ते च ते च ते च ॥१२॥ आत्मना सह जरायुजादिचतुर्विधं जगदंतर्विद्योपतापितं वीच्य चमां जलाप्छतां वीच्य मुनिः समत्रसद्भयं प्राप । केनोपतापितम् । अद्भिः । कथंभूताभिः । अतिद्युभिरतिकाता द्यौर्याभिः खरैश्र सूर्यरिविमिर्मार्यप्रिमिर्मार्यप्रभिर्मेति रापः । शतहदाभिश्र विद्युद्धिः । दीर्घत्वमापं छंदोऽनु-मीश्वरः ॥७॥ तमेव चितयत्रर्थमृपिः स्वाश्रम एव सः ॥ वसत्रग्नयर्कसीमांबुभूवावायुवियदात्मसु ॥ ८ ॥ ध्यायन्सर्वत्र च हरिं भावद्रव्येरपूजयत् ॥ कचित्पूजां विषरमार प्रेमप्रसरसंप्टुतः ॥९॥ तस्यैकदा भृगुश्रेष्ठ पुण्यभद्रातटे मुनेः ॥ उपासीनस्य संध्यायां ब्रह्मन्यायुरभून्महान् ॥ १० ॥ तं चंड-शब्दं समुदीरयंतं बलाहका अन्वभवन्करालाः ॥ अक्षस्थिविष्ठा मुमुचुस्ति इद्धिः स्वनंत उच्चैरिभवर्षधाराः ॥११॥ ततो व्यह्रयंत चतुःसमुद्राः स-मंततः दमातलमात्रसंतः ॥ समीरवेगोर्मिभिरुयनकमहाभयावर्तगभीरघोषाः ॥१२॥ अंतर्वहिश्चाद्भिरतिद्यभिः खरैः शतहदाभीरुपतापितं जगत् ॥ चतुर्विधं वीच्य सहात्मना मुनिर्जलाप्छुतां दमां विमनाः समत्रसत् ॥ १३ ॥ तस्यैवमुद्रीक्षित उर्मिभीषणः प्रभंजनावृणितवार्महार्णवः ॥ आपूर्य-माणो वरपद्भिरं चुदैः स्मामप्यधाद् द्वीपवर्षाद्रिभिः समम् ॥ १४ ॥ सस्यांतरित्तं सदिवं सभागणं त्रैलोक्यमासीत्सह दिग्भिराप्तृतम् ॥ स एक एवो-र्वरितो महामुनिर्बभाम विक्षिप्य जटा जडांधवत् ॥१५॥ चुत्तृद्परीतो मकरैस्तिमिंगिलैरुपट्टतो वीचिनभस्वताहतः॥ तमस्यपारे पतितो भ्रमन्दिशो न वेद खं गांच परिश्रमेषितः ॥ १६॥ कचिद्रतो महावर्ते तरलैस्ताङितः कचित् ॥ यादोभिर्भच्यते कापि स्वयमन्योन्यघातिभिः ॥ १७॥ कचिच्छोकं कचिन्मोहं कचिद्दुःखं सुखं भयम् ॥ कचिन्मृत्युमवाप्नोति व्याध्यादिभिरुतार्दितः ॥१८॥ अयुतायुतवर्षाणां सहस्राणि शतानि च ॥ व्यतीयुर्भमतस्तिस्मिन्विष्णुमायावृतात्मनः ॥१९॥ स कदाचिद्भमंस्तिस्मिन्पृथिव्याः ककुदि द्विजः ॥ न्यग्रोधपोतं दृहशे फलपल्ळवशोभितम् ॥२०॥ प्राग्रचरस्यां शाखायां तस्यापि दहशे शिशुष् ॥ शयाने पर्णपुटके असंतं प्रभया तमः ॥ २१ ॥ महामरकतश्यामं श्रीमद्रदनपंकजम् ॥ कंबुग्रीवं महो-रस्कं सनासं सुंदरभुवम् ॥ २२ ॥ श्वासैजदलकाभातं कंबुश्रोंकर्णदाडिमस् ॥ विद्रुमाधरभासेपच्छोणायितसुधास्मितम् ॥ २३ ॥ पद्मगर्भारुणापांगं सारेण ॥ १३ ॥ प्रभंजनेनाधूणितं प्रकंपितं वा उद्कं यस्मिन् सः । अप्यधाच्छाद्यामास । समं सह ॥१४॥ सच्मांतिरचं भूम्यंतिरिक्षस्यप्राणिसहितम् । सदिवं स्वर्गस्यदेवसहितम् । भागणा ज्योतिर्गणास्तैः सहितम् । जटा विक्षिष्य विकीर्य ॥ १५ ॥ परिश्रमेण इपितो गतः प्राप्त इत्यर्थः । इषु सर्पण इत्यस्मात् ॥१६॥ अन्योन्याचातिभिस्तद्भक्षणाय परस्परं युध्यद्भिः ॥१७॥ ॥ १८॥ विष्णुमायावृतात्मन इति । तथा दृष्टवानित्यर्थः ॥ १९ ॥ ककुद्युक्षतप्रदेशे न्यग्रोधपोत्तं कोमलवटम् ॥ २० ॥ तस्येशानदिक्शाखायां शिशुमपि ॥ २१ ॥ श्रीमद्रम्यं वदनपंकजं यस्य तम् । कंब्रुवित्त्ररेखाञ्चता ग्रीवा यस्य तम् । महोरस्कं विशालवक्षसय् । सुनासं शोधना नासा यस्य तम् । सुन्दरे भ्रुवी यस्य तम् ॥२२॥ श्वासरेजंतः कंपमाना अलकास्तैराभातं शोधिन

श्रीघरी

370 9

तम्। कंबुवदंतर्वलयेन श्रीययोस्तौ कंबुश्रियौ तयोः कर्णयोद्धिमपुष्पे यस्य तम्। विद्वमतुल्याधरभासा ईषच्छोणायितं सुधातुल्यं स्मितं यस्य तम्। २३।। पद्मगर्भवत् आ ईषदरुणावपांगौ नेत्रप्रांतौ यस्य तम्। हृद्यो हासो यस्मिस्तद्वलोकनं यस्य तम्। श्वासैरेजंत्यो वलयस्तिर्यङ्निम्नरेखास्ताभिः संविग्ना चंचला निम्ना गंभीरा नाभिर्यस्मिस्तद्दलवदश्वत्थपत्रसंकाशमुद्रं यस्य तम् ॥२४॥ चारवोऽङ्गुलयो ययोस्ताम्यामुन्नीयाकृष्य धयंतं पिवंतम् ॥२५॥ हृत्पञ्चं च विलोचनांवुजे च प्रोत्फुल्लानि तानि यस्य सः। अङ्कृतभावोऽत्याश्चर्यस्पं तेन शंकितः सन्नपि तं प्रष्टुं प्रससार समीपं गतः॥ २६ ॥ अदः इदं जगद्यथा पुरा प्रलयात्पूर्वं न्यस्तं विन्यस्तं दृष्ट्वा चातीव विस्मितः सन्नमुद्यत्॥२७॥ कृतस्तशो दर्शनं प्रपंचयति। खिनत्यादिना । ककुभो दिशः। पुराण्याकरांश्च । खेटान्कर्पकग्रामान्। व्रजान्गोकुलानि । आश्रमांश्च वर्णाश्च तेपां वृत्तीश्चेत्यर्थः॥ २८ ॥ नानायुगानि कल्पांश्च कल्पयति तैर्वा कल्पयत इति तथा तं कालं च । सदिव परमार्थ

हृद्यहासावलोकनम् ॥ श्वासैजद्दलिसंविग्निनिम्ननाभिदलोदरस् ॥ २४ ॥ चावँगुलिभ्यां पाणिभ्यामुन्नीय चरणांबुजम् ॥ मुखे निधाय विपंद्रो धयंतं वीच्य विस्मितः ॥२५॥ तहर्शनाद्दीतपरिश्रमो मुदा प्रोत्फुल्लहृत्यद्विलोचनांबुजः॥ प्रहृष्टरोमाऽद्भुतभावशंकितः पृष्टुं पुरस्तं प्रसार वालकम् ॥२६॥ ताविन्छशोवें श्वसितेन भागवः सोऽन्तःशरीरं मशको यथाऽऽविशत् ॥ तत्राप्यदो न्यस्तमचष्ट कृत्स्नशो यथा पुराऽमुद्धदतीव विस्मितः ॥२७॥ खं रोदसी भगणानद्विसागरान्द्वीपान्सवर्षान्ककुभः सुरासुरान् ॥ वनानि देशान्सरितः पुराकरान्खेटान्त्रजानाश्रमवर्णवृत्तयः॥ २८ ॥ महाति भृतान्यथ भौतिकान्यसौ कालं च नानायुगकल्पकल्पनम् ॥ यत्किचिदन्यद्वचवहारकारणं ददर्श विश्वं सदिवावभासितम् ॥ २९ ॥ हिमालयं पुष्पवहां च तां नदीं निजाश्रमं तत्र ऋषीनपश्यत् ॥ विश्वं विपश्यन् श्वसिताच्छिशोर्वे बहिनिरस्तो न्यपतल्लयाच्धौ ॥ २० ॥ तस्मिन्युथिव्याः ककुदि प्ररूढं वटं च तत्पर्णपुटे शयानम् ॥ तोकं च तत्प्रेमसुधास्मितेन निरीक्षितोऽपांगिनरीक्षणेन ॥ ३१ ॥ अथ तं वालकं वीच्य नेत्राभ्यां धिष्ठतं हृदि ॥ अभ्ययादितसंक्षिष्टः परिष्वकुमधोक्षजम् ॥ ३२ ॥ तावत्स भगवान्साक्षाद्योगाधीशो ग्रहाशयः ॥ अतर्दध ऋषेः सद्यो यथेहानीशनिर्मिता ॥३३॥ तमन्वथ वटो ब्रह्यन्सिल्लं लोकसंख्वः ॥ तिरोधायि क्षणादस्य स्वाश्रमे पूर्ववित्थितः ॥ ३४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्त्रधे मायादर्शनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ १ ॥ त एवमनुभूयेद नारायणविनिर्मितम् ॥ वैभवं योगमायायास्तमेव शरणं ययो ॥ १ ॥ मार्कण्डेय

इवावभासितं तेनैव ॥ २९ ॥ ३० ॥ वटं तोकं च वीच्य तस्य प्रेम्णा सुघातुन्यस्मितयुक्तेनापांगनिरीक्षणेन निरीक्षितः सन् । अथ तं वालकमघोक्षजं परिष्वक्तमभ्ययादिति द्वयोरन्वयः । कथं-भृतम् । नेत्राभ्यां हृदि घिष्ठितमघिष्ठितम् ॥३१॥३२॥ तावत्परिष्वंगलाभातपूर्वभेव ऋषेस्तस्यांतिहितो चभूव । तदुद्यमवैफल्ये दृष्टांतः । अनीष्रो निर्देवस्तेन निर्मिता ईहा कीढा यथेति ॥३३॥ अंतिहितं भगवंतमनु वटः सलिलं लोकसंप्लवक्च तिरोघाय्यंतिहतः । स च स्वाश्रम एव यथापूर्वं स्थित इति ॥ ३४ ॥ इति श्रीमद्भागवते द्वादशस्त्रन्धे टीकायां नवमोऽष्यायः ॥ ९ ॥ दशमे शिव आगत्यं मुनेस्तुष्टो वरानदात् ॥ तेन साकमतिप्रीत्या समाभाष्य सभाजयन् ॥ १ ॥ १ ॥ शानकाशया ज्ञानवत्प्रकाशमानया त्वद्भजनं विना विद्वांसोऽपि यस्य तब मायया ज्ञानिनो वयमित्यहंकारेण विमुद्यंतीत्यर्थः ॥२॥ श्रीनारायण एव स्वमायादर्शनश्रांतं शिवरूपेण सांख्यामाम । तदाह । तमेवमित्यादिना । निभृतात्मानं ममाहितचित्तम् । रुद्राण्या भवान्या ॥ ३ ॥ निभृता निश्चला आत्मेंद्रियमनांसि यस्य तम् ॥ ४ ॥ निभृतं निश्चलमुद्कं अपत्रताश्च यस्मिस्तम् । संसिद्धं फलं साक्षात्कृतः प्रकटीकृतः। यता भवान्सिद्धिदः ॥ ५ ॥ आशिपोऽम्युदयलक्षणाः । उत निश्चितम् । अत्र हेतुः । भक्तिमिति ॥६॥ संवदिष्यामः संवादं करिष्यामः ॥७॥ सात्यतां सताम् । गतित्वे हेतुः । ईशान इति ॥८॥ रुद्धा वियोऽन्तःकरणस्य वृत्तयो येन सः ॥९॥१०॥ न केवलं विहरेवात्मन्यपि प्राप्तं शिवं विचच्य विस्मितः । कथं प्राप्तम् । सहसाऽकस्मादेव हृदि भातम् । कथंभृतम् । तिडहित्पशंगा जटा घारयतीति तथा तम् ।

उवाच ॥ प्रपन्नोऽस्म्यंब्रिमूलं ते प्रपन्नाभयदं हरे ॥ यन्माययाऽपि विबुधा मुहांति ज्ञानकाशया ॥ २ ॥ सृत उवाच ॥ तमेवं निभृतात्मानं चृषेण दिवि पर्यटन् ॥ रुद्राण्या भगवान्रुद्रो ददर्श स्वगणैर्वृतः ॥ ३ ॥ अथोमा तमृषिं वीच्य गिरिशं समभापत ॥ पश्येमं भगवन्वित्रं निभृतात्मेंद्रिया-शयम् ॥ ४ ॥ निमृतोदझपत्रातं वातापाये यथाऽर्णवम् ॥ कुर्वस्य तपसः साक्षात्संसिद्धिं सिद्धिदो भवान् ॥ ४ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ नैवेच्छत्या-शिषः कापि ब्रह्मार्षेमों चमप्युत ।। भक्तिं परां भगवित लब्धवान्पुरुषे उच्यये ।। ६ ।। अयापि संवदिष्यामी भवान्येतेन साधुना ।। अयं हि परमो लाभो नृणां साधुसमागमः ॥७॥ सूत उवाच ॥ इत्युक्त्वा तमुपेयाय भगवान्सात्वतां गतिः ॥ ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वदेहिनाम ॥ ८ ॥ तयोरागमनं साक्षादीशयोर्जगदात्मनोः ॥ न वेद रुद्धधीवृत्तिरात्मानं विश्वमेव च ॥९॥ भगवांस्तद्भिज्ञाय गिरिशो योगमाययया ॥ आविशत्तद्यु-हाकाशं वायुश्ळिद्रमिवेश्वरः ॥१०॥ आत्मन्यपि शिवं प्राप्तं तिङित्पिगजटाधरम् ॥ त्र्यत्तं दशभुजं प्रांशुमुद्यंतिमव भास्करम् ॥११॥ व्याप्रचमाँवरं रालधनुरिष्वसिचर्मभिः ॥ अक्षमालाङमरुककपालपरशुं सह ॥१२॥ विभ्राणं सहसाऽऽभातं विचच्य हृदि विस्मितः ॥ किमिदं कुत एवेति समाधे-विरतो मुनिः ॥१३॥ नेत्रे उन्मील्य दहरो सगणं सोमयाऽऽगतम् ॥ रुद्रं त्रिलोकेकगुरुं ननाम शिरसा मुनिः ॥ १४ ॥ तस्मै सपर्यां व्यद्धात्स-गणाय सहोमया ॥ स्वागतासनपाद्यार्घगंधस्रम्धूपदीपकैः ॥ १५ ॥ आह चात्मानुभावेन पूर्णकामस्य ते विभो ॥ करवाम किमीशान येनेदं निर्वृतं जगत् ॥ १६ ॥ नमः शिवाय शांताय सत्त्वाय प्रमुडाय च ॥ रजोजुपेऽप्यघोराय नमस्तुभ्यं तमोजुपे ॥ १७ ॥ सृत उवाच ॥ एवं स्तुतः स भग-वानादिदेवः सतां गतिः ।। परितुष्टः प्रसन्नात्मा प्रहसंस्तमभाषत ॥ १८ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ वरं चृणीष्व नः कामं वरदेशा वयं त्रयः ॥ अमोघं

त्रीण्यक्षीणि यस्य तम् । शूलादिभिः सहाक्षमालादीन्विञ्चाणमित्यन्वयः । अक्षमालादीनां इंह्रैक्यम् ॥११॥१२॥ विस्मयपूर्वकं वहिर्द्शनमाह । किमिद्मिति ॥ १३ ॥ सोमया उमया सहागतं रुद्रं दहशे। ततो ननाम ॥१४॥१५॥ पूर्णकामत्वं व्यनक्ति। येन त्वया जमिन्नर्धृतं भवतीति ॥१६॥ निर्शुणत्वेन च नमस्कराति। नमः शिवाय निर्गुणाय। सन्वाय सन्वायि- 📆 ॥१६ ष्ठात्रे । अतएव प्रमुखयति सुखयतीति तथा तस्मै ॥१७॥१८॥ नोऽस्मत्तः त्रयो ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । यद्येग्यः । ते वयम् ॥ १९ ॥ वरदानादिना भवत्सेवैवास्माभिः कियने न त्वनुप्रहो

समाह ॥३५॥ कामोऽयं सर्वोऽप्यन्यच यत्युण्यं यश इत्यादि ब्रह्मवर्चस्विनस्ते भ्यादित्युत्तरेणान्वयः । यतस्त्वमबोक्षजे भक्तिमान ॥३६॥३७॥ तस्य कर्म तपत्रादि । प्रतेः पुराञ्चभूतं यद्भग-वन्मायावैभवं तच कथयन् ॥३८॥ अवाप्तो महायोगमहिमा येन सः ॥३९॥ एतन्माकंडेयस्य चरितं तेनानुभृतं च भगवन्मायावभवं तेऽनुवर्णितम् ॥४०॥ नन्वेवमप्यस्मत्कुलात्पन्नस्यास्य सप्त-कल्पायुष्टं वृद्धैरुच्यमानं विरुद्धमेव तत्राह । एतन्मार्कडेयेनानुभूतं भगवन्मायार्वभवं नानाकल्परूपं कादाचित्कपीश्वरेच्छया तस्यवाकस्पिकं र, तु सर्वसाघारणम् । एतत्केचिदनादि बहुकालमापिततं दैवयुगसहस्रद्धयमानेन पुनः पुनः परिवर्तितं प्रचक्षते । के ते । नृणां संसति सर्गप्रलयादिलक्षणामात्मनो भगवतो मायेत्येवमविद्वांसः । विद्वांस्तु मायाशिशोः श्वासोच्छ्नासाम्यां सप्रक्रत्यस्तदृद्र-प्रवेशनिर्गमतः सप्तकल्पत्वं तत्क्षणमात्रेणेति वदंत्यतो न विरोध इत्यर्थः ॥४१॥ संशृणुयात् । उ इति हर्षे । संशावयेद्वा । यो तालुमौ तयोः कर्मवासनाकृता संसृतिने भवेदिति ॥४२॥ इति श्रीमद्भागवते द्वादशस्कन्धे टीकायां दशमोऽध्यायः ॥१०॥ एकादशे तु पूजार्थं महापुरुपवर्णनम् ॥ रवेर्व्यूहस्य चारुयानं प्रतिमासं प्रथक् पृथक् ॥१॥ येनामन्यत्वमापन्नो मत्योऽसी भागीवो-कामस्तेऽयं महर्षेऽस्तु भक्तिमांस्त्वमधोऽक्षजे॥ आकल्पांताद्यशः पुण्यमजरामस्ता तथा॥३६॥ ज्ञानं त्रैकालिकं त्रह्मन्विज्ञानं च विरक्तिमत्॥ त्रह्म-वर्चस्विनो भ्यात्पुराणाचार्यता अस्तु ते ॥ ३७ ॥ स्त उवाच ॥ एवं वरान्स सुनये दत्त्वा अगात्त्रयक्ष ईश्वरः ॥ देव्यै तत्कर्म कथयन्ननुभूतं पुरा सुनेः ॥३८॥ सोऽप्यवाप्तमहायोगमहिमा भार्गवोत्तमः ॥ विचरत्यधुनाऽप्यद्धा हरावेकांततां गतः ॥ ३९ ॥ अनुवर्णितमेतत्ते मार्कंडेयस्य धीमतः ॥ अनु-भूतं भगवतो मायावैभवमद्भुतम् ॥ ४० ॥ एतत्केचिदविद्वांसो मायासंसृतिमात्मनः ॥ अनाद्यावर्तितं नृणां कादाचित्कं प्रचक्षते ॥४१॥ य एवमे-तद्भगुवर्य वर्णितं रथांगपाणेरनुभावभावितम् ॥ संश्रावयेत्संशृणुयादुतावुभौ तयोर्न कर्माशयसंसृतिर्भवेत् ॥ ४२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे दशमोऽध्यायः ॥१०॥ शौनक उवाच ॥ अथेममर्थं पृच्छामो भवन्तं वहुवित्तमम् ॥ समस्ततंत्रराद्धांते भवानभागवततत्त्ववित् ॥१॥ तांत्रिकाः परिचर्यायां केवलस्य श्रियः पतेः ॥ अङ्गोपांगायुधाकल्पं कल्पयन्ति तथव यैः ॥ २ ॥ तन्नो वर्णय भद्रं ते क्रियायोगं वुभुत्सताम् ॥ येन कियानैपुणेन मत्यों यायादमर्त्यताम् ॥ ३ ॥ स्त उवाच ॥ नमस्कृत्वा गुरून्वच्ये विभृतीर्वेष्णवीरिष ॥ याः प्रोक्ता वेदतन्त्राभ्यामाचार्येः पद्मजा-दिभिः ॥ ४ ॥ मायाद्यैर्नवभिस्तत्त्वैः सविकारमयो विराट् ॥ निर्मितो दृश्यते यत्र सचित्के भुवनत्रयम् ॥ ५ ॥ एतद्वै पौरुपं रूपं भूः पादो द्यौः त्तमः ॥ तं पृच्छति कियायोगं सांगोपांगादिकल्पितम् ॥२॥ अथेति। हे भागवत ! यतो भवानसमस्ततंत्रराद्वांते तन्वविद्रहस्यज्ञः ॥१॥ प्रष्टव्यमाह । तांत्रिका इति । परिचर्यायामुपासनायां विषये । केवलस्य चैतन्यघनस्य । अंगानि पादादीन्युपांगानि गरुडादीन्यायुघानि सुदर्शनादीन्याकल्पाः कौस्तुभादयस्तेषां द्वंद्वेक्यम् । तद्यथा कल्पयंति येश्व तत्त्वैः कल्पयंति तन्नो वर्णयेति ॥२॥३॥ गुरूपदेशगम्यत्वादस्यार्थस्य तन्नमस्कारपूर्वकमाह । नमस्कृत्येति । विभूतीविराङ्विग्रहाद्याः ॥४॥ अंगादिकल्पनां भूरादिभिर्दर्शयितुं प्रथमं तावद्यथा कल्पयंतीति प्रश्नस्य वराजरूपेणेत्युत्तरं वक्तुं विराड्विग्रहमाह । मायाद्यैः प्रकृतिसत्रमहदहंकारपंचतन्मात्रैर्नविभस्तन्वैः। विकारा एकादशेंद्रियाणि पंचमहाभूतानीति पोडश। तन्मयो विराट् स प्रसिद्धो निर्मितः। यत्र विराजि सचित्के चेतना-धिष्ठिते सुवतत्रयं हत्रयते । अनेनांगादिकल्पनासीलभ्यं दिशतम् ॥५॥ एतहै पौरुपम् । पुरुपस्य वैराजस्य रूपमेवेश्वरेणाधिष्ठितःवात्तदमेदविवद्या तस्य रूपमुच्यते । अंगकल्पनामाह । भः पादा-

श्रीघरी

27022

१७॥

वित्यादित्रिभिः । भूराद्यनुवादेन भगवत्पादादिभावना विधायते ॥६॥ प्रजननं मेदूम् । अपानः पायुः ॥७॥८॥ अनुक्तमन्यद्वितम्खमित्याह । यावानयं व्यष्टिः पुरुषः स्वमानतः सप्तवित्रस्तिः संस्थयाऽवयवसिविशेन मितः परिमितः ॥ ९ ॥ भृषणादीन्याह । कौस्तुभेत्यादिना । स्वात्मज्योतिः शुद्धं जीवचैतन्यम् । या तस्य कौस्तुभस्य प्रभा तामेव श्रीवत्सं विभितं ॥१०॥ त्रिष्टतस्वरं त्रिमात्रं प्रणवम् ॥११॥ पारमेष्ठयं पदं ब्रह्मलोकम् ॥ १२ ॥ अन्याकृतं प्रधानम् । यद्धिष्ठितोऽधिष्ठाय स्थितः । तदासनभृतं पद्यं सन्त्वं सन्त्वगुणः ॥ १३ ॥ मुख्यतन्त्वं प्राणतन्त्वम् । प्राणो वै मुख्य इति श्रुतेः । दरवरं शंखम् ॥ १४ ॥ १५ ॥ आकृतीः क्रियाशक्तियुक्तं मनः । अस्य रथस्याभिन्यक्ति रूपम् । मुद्रया धृत्वाऽर्थक्रियात्मतां वरदाभयदादिरूपत्वं विभिते । तत्तनमु-द्रया तथा भावयेदित्यर्थः ॥१६॥ मंडलं देवयजनं देवपृजाभूमि सूर्यमंडलत्वेन भावयेदित्यर्थः ।अंतर्विह्वमंडलंवा दीक्षासंस्कार आत्मनो गुरुकृतां मंत्रदीचामेवात्मनस्तत्पृजायोग्यतां भावये-शिरो नमः ॥ नाभिः सूर्योऽक्षिणी नासे वायुः कर्णो दिशः प्रभोः ॥६॥ प्रजापितः प्रजननमपानो सृत्युरीशितुः ॥ तद्वाहवो लोकपाला मनश्रंद्रो भूवी यमः ॥ ७ ॥ लज्जोत्तरोऽधरो लोभो दंता ज्योत्स्ना समयो भ्रमः ॥ रोमाणि भूरुहा भूम्नो मेघाः पुरुषमूधजाः ॥८॥ यावानयं वै पुरुषो याव-त्या संस्थया मितः ॥ तावानसाविष महापुरुषो लोकसंस्थया ॥ ९ ॥ कौस्तुभव्यपदेशेन स्वात्मज्योतिर्विभर्त्यजः ॥ तत्प्रभा व्यापिनी साक्षाच्छी-वत्समुरसा विभुः ॥ १० ॥ स्वमायां वनमालाख्यां नानागुणमयीं दधत् ॥ वासश्छंदोमयं पीतं त्रह्मसूत्रं त्रिवृत्स्वरम् ॥ ११ ॥ विभर्ति सांख्यं योगं च देवो मकरकुंडले ॥ मौलिं पदं पारमेष्ठ्यं सर्वलोकाभयंकरम् ॥ १२ ॥ अन्याकृतमनंताख्यमास्नं यद्धिष्ठितः ॥ धर्मज्ञानादिभिर्युक्तं सत्त्वं पद्मिम-होच्यते ॥ १३ ॥ ओजःसहोबलयुतं मुख्यतत्त्वं गदां दधत् ॥ अपां तत्त्वं दरवरं तेजस्तत्त्वं सुदर्शनम् ॥ १४॥ नभोनिभं नभस्तत्त्वमिसं चर्म तमो-मयस् ॥ कालरूपं धनुः शाङ्गं तथा कर्ममयेषुधिम् ॥ १५ ॥ इन्द्रियाणि शरानाहुराकृतीरस्य स्यंदनम् ॥ तन्मात्राण्यस्याभिव्यक्तिं मुद्रयाऽर्थिकिया-त्मताम् ॥ १६ ॥ मंडलं देवयजनं दीक्षासंस्कार आत्मनः ॥ परिचर्या भगवत आत्मनो दुरितच्चयः ॥ १७ ॥ भगवान्भगशब्दार्थं लीलाकमलमुद्र-हन् ॥ धर्म यशश्च भगवांश्चामरव्यजने अनत् ॥१८॥ आतपत्रं तु वैकुंठं द्विजा धामाकुतो अभयम् ॥ त्रिवृद्धेदः सुपर्णाख्यो यज्ञं वहति पूरुषम् ॥१९॥ अनुपायिनी भगवती श्रीः साक्षादात्मनो हरेः ॥ विष्वक्सेनस्तंत्रमूर्तिर्विदितः पार्षदाधिपः ॥ नंदादयो प्रष्टौ द्वास्थाश्च ते अणिमाद्या हरेर्गुणाः ॥२०॥ वासुदेवः संकर्षणः प्रद्युम्नः पुरुषः स्वयम् ॥ अनिरुद्ध इति ब्रह्मन्मूर्तिव्यूहोऽभिधीयते ॥ २१ ॥ स विश्वस्तैजसः प्राज्ञस्तुरीय इति वृत्तिभिः॥ अर्थे-दित्यर्थः । परिचर्येति । मगवतस्तां परिचर्यां स्वस्य सकलपापक्षयायेत्येवं मावयेदित्यर्थः ॥१०॥ पूर्वमासनपद्ममुक्तमिदानीं करस्यं पद्ममाह । भगवानिति । मगशब्दार्थमैश्वर्यादिपाड्गुण्यम् ॥१८॥ हे द्विजाः । एकवचनांतो वा पाठः । अकुतोभयं कैवन्यं धाम गृहमभजत् । यद्वा । वैकुंठस्य विशेषणमञ्जतोभयं यद्वामेति । त्रिवृत् ऋग्यजुःसामरूपो वेदः । सुपर्णोऽसि गरुत्मांस्त्रिवृत्ते शिर इत्यादि-मंत्रिलगात् । यज्ञं यज्ञरूपं पुरुषम् । यज्ञो वै विष्णुरिति श्रुतेः ॥ १९ ॥ अनपायिनी हरैः शक्तिः । तत्र हेतुः । साक्षादात्मनः स्वरूपस्य चिद्रूपत्वात्तस्यास्तदमेदादित्यर्थः । तत्रभूतिः पंचरात्रा-द्रागमह्त्यः । येऽणिमादयोऽष्टौ गुणास्ते हरेर्द्वारपाला नंदादयः ॥२०॥ तस्यैव चतुर्व्युहोपासनामाह । वासुदेवादिशब्दैः पुरुषः श्रीनारायण एव स्वयं मूर्तिमेदरुपास्य इत्यिभिधीयते ॥२१॥<u>•</u> 112511

तस्यैवाध्यातमिन चतुर्थोपासनामाह।स एव भगवान्विश्वादिशब्दैर्शृत्तिमिजांग्रदाद्यवस्थामिः परिमान्यते तद्युत्युपाधीनाह। अर्था बाद्याः इन्द्रियं मनः आश्यस्तद्भयसंस्कारयुक्तमज्ञानं ज्ञानं जितय-साचि तैः ॥२२॥ उक्तचतुर्व्युद्धयोपासनेऽपि पूर्वोक्तमंगाद्यपासनमाह। अंगेति।अंगादिभिरुपलक्षितो भगवान्हरिर्वामुद्देवादिचतुर्म्यृतिः सन्त्रिश्वादिचतुष्ट्यं विभितं स्म।विश्वादिभावेऽपि तिश्वयतु-स्तस्य न जीवन्विमत्याह। विश्वादिचतुष्ट्यं विभद्दि भगवानीश्वर एवेति ॥२३॥ तस्यैव ब्रह्मादित्रमूर्वितामाह। द्विज्ञञ्चपभेति। स एप एव यगवान् ब्रह्मयोनिवद्स्य कारणिमत्यादिहेतुत्रयम्। वस्तुतो भेदाभावेऽप्येतज्जगत्स्वगतमायया सुजित हरित पातीति कृत्वाऽऽख्यया ब्रह्मादिख्याऽनावृताक्षो नाच्छन्नज्ञानोऽपि विवृत इव भिन्न इव निरुक्तः शास्त्रेषु न तु भिन्नः। अत्र विद्वदनुभवं प्रमाणयित । यतस्तत्परैरात्मत्वेनैव लभ्यत इति ॥२४॥ यस्येदग्रपासनग्रक्तं तं श्रीकृष्णं प्रार्थयते । कृष्णसत्य अर्जुनस्य सत्ते वृष्णिश्रेष्ट ! अवनिद्धहो ये राजन्यास्तेपां वंशस्य दहनः। अनपवर्ग-मक्षीणं वीर्यं यस्य । गोपविनितानां वजाः समूहा भृत्या नारदादयस्तैर्गातं तीर्थभृतं श्रवः कीर्तिर्यस्य । श्रवणमेव मंगलं यस्य ॥ २५॥ एतज्जपमात्रस्यापि ब्रह्मज्ञानं कलमित्याह। य इति । कल्ये

उपःकाले यस्तिचतः प्रयतः शुचिश्र स जप्त्वा गृहाशयं हृदिस्थं ब्रह्म पश्यति ॥ २६ ॥ मंडलं देवयजनिमत्युक्त्वा बुद्धिमागतो मृतिंच्यृह्यसंगेन रित्च्यृहोऽत्र पृच्छयते । शुक्रहृति । पंचमे यदाह तथाऽन्ये च ऋष्यो गंधर्वा अप्तरसो नागा ग्रामण्यो यातुधाना देवा इत्येकैकशो गणाः सप्तेत्यादिना । सौरः स्वर्यसंग्रंथी । सप्तकः सप्तानां गणः ॥२०॥ तेषां सप्तानामधीश्वरेस्तत्तन्पतिभिस्तत्तन्मसाधिकृतस्युव्वि । च्यूहं विभागम् ॥२८॥ तत्र तावत् च्यूहं निरूपितुं प्रथमं सूर्यस्वरूपमाह । अनाद्यविद्यया मायया । अयं सूर्यः। लोकतंत्रो लोकयात्राप्रवर्तकः ॥२९॥ अतस्तस्य क्रियाभदेशेषाधिकमेव नानात्वं न स्वत इत्याह । एक एवेति । सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्रेति श्रुतेः। जगदात्मा आदिकृत्सृष्टिकर्ता हरिरेव सूर्यः। स च सर्वासां वेदोक्तिक्रयाणां मूलं सः तेनोपाधिना वद्युन्तम् । ।।। कालरूपधारिणो हरेर्द्वाशादित्यरूपं भेदं क्रियोपाधिकं दर्शयितुं प्रथमं सर्वकर्मप्रवृत्तये मायाकृतं नवधा भेदमाह । काल इति । कालः प्रातरादिः । देशः समादिः । किया अनुष्ठानम् । कर्ता ब्राह्मणादिः । करणं सुगादि । कार्यं यागादि । आगमो मंत्रादिः । द्रच्यं त्रीह्यादि । फलं स्वर्गादि ॥ ३१ ॥ तत्र च कालस्वरूपधारी भगवान्यवन्यरित् । मध्वादिषु चैत्रादिषु ।

श्रीघरी

- 00

लोकतंत्राय लोकयात्रानिर्वाहाय ॥३२॥ तानेव गणानाह । धातेति द्वादशिमः । धाता सर्यः । इतस्थलीः अप्सराः । हेती राक्षसः । वासुकिर्नागः । रथकुद्यक्षः । पुलस्त्य ऋषिः । तुंबुक्राधर्वः । मधुमासं चैत्रम् । नयंत्यनुवर्तयंति ॥३३॥ अथोजा यक्षः । प्रहेती राक्षसः । नारदो गंधर्वः । कच्छनीरो नागः । माधवं वैशाखम् ॥ ३८ ॥ मित्रः सर्यः । पौरुपेयो राक्षसः । रथस्वनो यत्रः । शुक्रमासं ज्येष्ठम् ॥३५॥ वरुणः सर्यः । सहजन्यो यक्षः । शुक्रो नागः । चित्रस्वनो राक्षसः । शुचिमासमापादम् ॥३६॥ इन्द्रः सर्यः । विश्वावसुर्गंधर्वः । श्रोता यक्षः । एलापत्रो नागः । वर्यो राक्षसः । इति स्वयमेव व्याख्यातम् । नभोमासं श्रावणम् ॥३७॥ विवस्वानसर्यः । उग्रसेनो गंधर्वः । व्याघो राक्षसः । आसारणो यक्षः । शंखपालो नागः । नमस्याख्यं माद्रपदम् ॥३८॥ घनं-जयो नागः । वातो राक्षसः । सुपेणो गंधर्वः । सुरुचिर्यक्षः । तपोमासं माधम् । मासक्रमातिलंघनं कौर्मोक्तादित्यनुक्रमानुसारेण । वैष्णवे तु मासक्रमेणोक्तिः । क्वचिन्नामन्यत्ययस्तु कल्पमेदेनेति ज्ञेयम् ॥ ३९ ॥ क्रतुर्यचः । वर्ची राक्षसः । पर्जन्यः सर्यः । सेनजिदप्सराः । विश्वो गंधर्वः । ऐरावतो नागः । तप्रस्याख्यं काल्गुनम् ॥४०॥ अश्वः सर्यः । अश्व इति वा पाठः । ताचर्यो यक्षः ।

हेतिर्वासुकी रथकृन्मुने ॥ पुलस्त्यस्तुंबुरुरिति मधुमासं नयंत्यमी ॥३३॥ अर्यमा पुलहोऽथौजाः प्रहेतिः पुंजिकस्थली ॥ नारदः कच्छनीरश्च नयंत्येते सम माधवम् ॥ ३४ ॥ मित्रोऽत्रिः पौरुषेयोऽथ तक्षको मेनका हृहाः ॥ रथस्वन इति ह्येते शुक्रमासं नयंत्यमी ॥ ३४ ॥ वसिष्ठो वरुणो रंभा सहजन्यस्तथा हुहुः ॥ शुक्रश्चित्रस्वनश्चैव शुचिमासं नयंत्यमी ॥ ३६ ॥ इन्द्रो विश्वावसुः श्रोता एलापत्रस्तथांगिराः ॥ प्रम्लोचा राक्षसो वयों नभोमासं नयंत्यमी ॥३०॥ विवस्वानुप्रसेनश्च व्यात्र आसारणो भृगुः ॥ अनुम्लोचा शंखपालो नभस्याख्यं नयंत्यमी ॥३८॥ पूषा धनंजयो वातः सुषेणः सुरुचिस्तथा ॥ धृताची गौतमश्चेति तपोमासं नयंत्यमी ॥३९॥ कर्त्वर्वा भरद्वाजः पर्जन्यः सेनजिचथा ॥ विश्व ऐरावतश्चैव तपस्याख्यं नयंत्यमी ॥४०॥ अथांशुः कश्यपस्ताद्वर्य ऋतसेनस्तथोर्वशी ॥ विद्युच्छत्रुर्महाशंखः सहोमासं नयंत्यमी ॥४१॥ भगः स्कूजोंऽरिष्टनेमिरूर्ण आयुश्च पंचमः ॥ क्कोंटकः पूर्वचित्तः पुष्यमासं नयंत्यमी ॥४२॥ त्वष्टा ऋवीकतनयः कंबलश्च तिलोत्तमा॥ ब्रह्मपेतोऽथ शतजिद्धृतराष्ट्र इपंभराः ॥४३॥ विष्णुरश्वतरो रंभा सूर्यवर्चाश्च सत्यजित् ॥ विश्वामित्रो मखापेत ऊर्जमासं नयंत्यमी ॥ ४४ ॥ एता भगवतो विष्णोरादित्यस्य विभूतयः ॥

रक्चैव वहंत्येनं यथाक्रमम् ॥ तुंबुरुर्नारदो हाद्दा हृहविँक्वावसुस्तथा ॥ उग्रसेनो वसुरुचिविँक्वावसुरथापरः ॥ चित्रसेनस्तथोर्णापृष्टीतराष्ट्रो द्विजोत्तमाः ॥ सूर्यवर्चा द्वादशैति गंघवी गायतां वराः ॥ कृतस्य-च्यप्सरोवर्या तथाऽन्या पुंजिकस्थली।। मेनका सहजन्या च प्रम्होचा च द्विजोत्तमाः।। अनुम्होचा घृताची च विश्वाची चोर्वशी तथा ।। अन्या च पूर्वचित्तिः स्यादन्या चैव तिलोत्तमा ॥ रंभा चेति द्विजश्रेष्ठास्तथैवाष्सरसः स्मृता इति ॥४४॥४५॥ एतेषां पृथकर्माणि निरूपयति । द्वादशस्त्रपीति त्रिमिः । असी देवः सूर्यः पड्मिगँचर्वादिभिरस्य जनस्य समंताचरन् श्रुभां मितं ननुते । गायज्यथोंऽनेन स्चितः ॥४६॥ तल्लिगैः स्प्रकाशकैः ॥४७॥ उन्नसंति । त्रामण्यो यक्षाः । नैऋता राक्ष्याः ॥४८॥ किंच वालिखन्या इति । एवं प्रतिमासं त एव स्तुवंति । विश्वं सूर्यम् ॥४९॥ व्यूद्य विभज्य ॥५०॥ इति श्रीमद्भागवते द्वादशस्त्रंथे टीकायामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ द्वादशे तु पुराणोक्तसर्वार्थानुक्रमः कृतः ॥ त्रश्रमस्कंत्रमारभ्य त्राचान्येन समा-

स्मरतां संध्ययोर्नुणां हरंत्यंहो दिने दिने ॥४५॥ द्वादशस्विप मासेषु देवोऽसौ पड्भिरस्य वै ॥ चरन्समंताचनुते परत्रेह च सन्मतिम् ॥४६॥ सा-मर्ग्यजुभिस्ति त्रिंगैर्ऋषयः संस्तुवंत्यमु ।। गंधविस्तं प्रगायन्ति नृत्यंत्यप्सरसोऽग्रतः ॥ ४७ ॥ उन्नह्यंति रथं नागा ग्रामण्यो रथयोजकाः ॥ नोदयन्ति रथं पृष्ठे नैर्ऋता बलशालिनः ॥ ४८ ॥ बालखिल्याः सहस्राणि पष्टिर्बह्मर्पयोऽमलाः ॥ पुरतोऽभिमुखं यांति स्तुवंति स्तुतिभिविभुम् ॥ ४९ ॥ एवं ह्यनादिनिधनो भगवान्हरिरीश्वरः ॥ कल्पे कल्पे स्वमात्मानं व्यूह्य लोकानवत्यजः ॥५०॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कंधे आदित्यव्यूह-विवरणं नाम एकादशोऽध्यायः ॥११॥ सूत उवाच ॥ नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ॥ ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान्वच्ये सनातनान् ॥१॥ एतद्रः कथितं विषा विष्णोश्चरितमद्भृतम् ॥ भवद्भिर्यदहं पृष्टो नराणां पुरुषोचितम् ॥२॥ अत्र संकीर्तितः साक्षात्सर्वपापहरो हरिः ॥ नारायणो ह्षीकेशो भगवान्सात्वतां पतिः ॥ ३ ॥ अत्र ब्रह्मपदं गुह्मं जगतः प्रभवाप्ययम् ॥ ज्ञानं च तदुपाल्यानं प्रोक्तं विज्ञानसंयुतम् ॥ ४ ॥ भक्तियोगः समाख्यातो वैराग्यं च तदाश्रयम् ॥ पारीक्षितमुपाख्यानं नारदाख्यानमेव च ॥ ५ ॥ प्रायोपवेशो राजपैर्विप्रशापात्परीक्षितः ॥ शुक्रस्य ब्रह्मपेमस्य संवादश्च परीक्षितः ॥६॥ योगधारणयोत्क्रांतिः संवादो नारदाजयोः ॥ अवतारानुगीतं च सर्गः प्राधानिकोऽग्रतः ॥ ७ ॥ विदुरोद्धवसंवादः

सतः ॥१॥ तदेवमस्मिन्पुराणे विस्तरेणोक्तानर्थान्संचेपतो वर्णयिष्यन्धमीदीन्प्रणमति। नम इति । महते हरिभक्तिलक्षणाय । त्राक्षणेभ्यो त्राह्मणान् । सनातनान् अनादीन् । धर्मानित्युपलक्षणं पुरा-णोक्तार्थानाम् ॥१॥ पुरुपत्वे उचितं अवणादियोग्यम् ॥२॥ एतत्प्रपंचयति । अत्रेति । भगवानैश्वर्यादिषङ्गुणः साचात्संकीर्तित इति देवताकांडार्थः ॥३॥ ब्रह्मकांडार्थमाह । अत्र ब्रह्मति । गुह्मं निर्शुणम् । प्रभवाष्ययं प्रभवत्यस्मादिति प्रभवं अप्येत्यस्मिन्नित्यप्ययं तच तच । अनेनाश्रयशब्दार्थो दिशतः । विज्ञानसंयुतमपरोक्षज्ञानपर्यतं ज्ञानम् । तदुपारूयानं तन्ज्ञानमुपारूपायते प्रकारयते येन तज्ज्ञानसाधनिमत्यर्थः ॥४॥ कर्मकांडार्थमाह । अक्तियोगदच साध्यसाधनक्ष्यः । तदाश्रयं अक्तियोगेन निष्पादितम् । एवं सामान्यतो निरूप्येदानीं द्वादशस्कंधप्रकरणायीननुकामित । पारी-क्षितमुपारूयानं परीक्षिक्षन्मादि तत्प्रस्तावाय नारदारूयानं च ॥५॥ ब्रह्मप्रेयस्य ब्राह्मणोत्तमस्य । इति प्रथमस्कंघार्थः ॥६॥ उत्क्रांतिरचिरादिगतिः । प्राधानिकः प्रधानकार्यविराड्रूदः सर्गः ।

॥२२-२४॥ सोमवंशादिभृतस्यैलस्य चितम् ॥ २५ ॥ तत्सुतस्य भीष्मस्य ॥ २६ ॥ २७ ॥ दर्शमार्थमाइ । तस्य कर्माणीति । पूतनाया असुसिंहतस्य स्तन्यपयसः पानम् सहआतुः

अग्रत आदितो महदादिक्रमेणेत्यर्थः । इति हितीयार्थः ॥७॥ महापुरुपःय संस्थितिः त्रलये तूष्णीमवस्थानम् ॥८॥ त्राकृतिकः त्रकृतिमवो गुणक्षोमरूपः । वैकृतिका महदादयश्रकाराद्विकाराश्र ये तेषां सर्गः ॥९॥ गतिः स्वह्रपम् । उद्धरणे उद्धारणे ॥ १० ॥ अर्थाभ्यां नारी च नरश्च तस्य सर्गः ॥११॥ संतानो धर्मपत्नीनामिति नवब्रह्मसमुत्पत्तिरित्यस्यानंतरं द्रष्टव्यम् ॥१२॥१३॥ इति तृतीयार्थः ॥ चतुर्थस्कंघार्थमाह । नवत्रक्षणां मरीच्यादीनां सम्रत्पत्तिः संतानः ॥१४॥ पंचमस्कंघार्थमाह । ततः प्रैयव्रतं प्रियव्रतस्य चरितम् ॥१५॥ द्वीपाद्युपवर्णनं प्रथमं संचेपतस्ततो चत्तमैत्रेययोस्ततः ॥ पुराणसंहिताप्रशो महापुरुषसंस्थितिः ॥ ८ ॥ ततः प्राकृतिकः सर्गः सप्त वैकृतिकाश्च ये ॥ ततो ब्रह्मांडसंभूतिर्वेराजः पुरुषो यतः ॥ ९ ॥ कालस्य स्थूलसूचमस्य गतिः पद्मसमुद्भवः ॥ भुव उद्धरणे अस्भोब्धेहिरण्याक्षवधो यथा ॥ १० ॥ ऊर्ध्वतिर्यगवानसर्गो रुद्रसर्गस्तथैव च ॥ अर्थनारी नरस्याथ यतः स्वायम्भुवो मनुः ॥ ११ ॥ शतरूपा च या स्त्रोणामाद्या प्रकृतिरुत्तमा ॥ सन्तानो धर्मपत्नीनां कर्दमस्य प्रजापतेः ॥ १२ ॥ अवतारो भगवतः कपिलस्य महात्मनः ॥ देवहृत्याश्च संवादः कपिलेन च धीमता ॥१३॥ नवत्रह्मसमुत्पत्तिर्दचयज्ञविनाशनम् ॥ प्रवस्य चरितं पश्चात्पृथोः प्राचीनबर्हिषः ॥ १४ ॥ नारदस्य च संवादस्ततः प्रैयत्रतं द्विजाः ॥ नाभेस्ततोऽनुचरितमृषभस्य भरतस्य च ॥ १५ ॥ ततो द्वीपसमुद्राद्रिवर्षनद्यपवर्णनम् ॥ ज्योतिश्रकस्य संस्थानं पातालनरकस्थितिः ॥ १६ ॥ दक्षजन्म प्रचेतोभ्यस्तत्पुत्राणां च सन्ततिः ॥ यतो देवासुर-नरास्तिर्यङ्नगखगाँदयः ॥ १७ ॥ त्वाष्ट्रस्य जन्मनिधनं पुत्रयोश्च दितेर्द्विजाः ॥ दैत्येश्वरस्य चरितं प्रहादस्य महात्मनः ॥१८॥ मन्वन्तरानुकथनं गजेंद्रस्य विमोक्षणम् ॥ मन्वंतरावताराश्च विष्णोर्ह्यशारादयः ॥ १९ ॥ कौर्मं मात्स्यं नारसिंहं वामनं च जगत्यतेः ॥ क्षीरोदमथनं तद्वदमृतार्थे दिवौकसाम् ॥ २० ॥ देवासुरमहायुद्धं राजवंशानुकीर्तनम् ॥ इच्चाकुजन्मतद्वंशः सुद्युम्नस्य महात्मनः ॥२१॥ इलोपाख्यानमत्रोक्तं तारोपाख्या-नमेव च ॥ सूर्यवंशानुकथनं शशादाद्या नृगादयः ॥२२॥ सौजन्यं चाथ शर्यातेः ककुत्स्थस्य च धीमतः ॥ खट्वांगस्य च मांधातुः सौभरेः सागर-स्य च ॥ २३ ॥ रामस्य कोरालेंद्रस्य चरितं किल्बिषापहम् ॥ निमेरङ्गपरित्यागो जनकानां च सम्भवः ॥२४॥ रामस्य भार्गवेन्द्रस्य निःश्वत्रकरणं भुवः ॥ ऐलस्य सोमवंशस्य ययातेर्नहुषस्य च ॥२५॥ दौष्यन्तेर्भरतस्यापि शन्तनोस्तत्सुतस्य च ॥ ययातेर्ज्येष्ठपुत्रस्य यदोर्वशोऽनुकीाततः ॥२६॥ यत्रावतीणों भगवान्कृष्णाख्यो जगदीस्वरः ॥ वसुदेवगृहे जन्म ततो वृद्धिश्च गोकुले ॥२७॥ तस्य कर्माण्यपाराणि कीर्तितान्यसुरिद्धपः ॥ पूतनाऽ-द्वीपादीनां ये गिरयो नद्यश्च तेपाम्रपवर्णनम् । पातालानां नरकाणां च संस्थितिः । अनेनैव नरकिनवर्षकमजामिलोपाख्यानं गृहीतं ततः पराचीनम् ॥ १६ ॥ वष्टार्थमाह । दक्षजनमेति ॥१७॥ सप्तमार्थमाह । प्रत्रयोश्चेति ॥१८॥ अष्टमार्थमाह । मन्वंतरानुकथनमिति । क्वचित्कस्यचिद्नुक्तिर्व्युत्क्रमोक्तिश्च मित्तरसाकुलत्वेनेति द्रष्टव्यम् ॥१९॥२०॥ नवमार्थमाह । राजवंशेति ॥२१॥ 112011

ससलस्य ॥ २८-३१ ॥ यज्ञाभिषेकं यज्ञः पूजा अभिषेकथ तयोर्द्रहैक्यम् ॥३२-३६॥ द्विपतः शत्रन्प्रमध्य ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ये च शंवराद्यस्तेषां माहात्म्यं प्रभावो वधक ॥३९॥४०॥ एकादशार्थमाइ । विप्रशापेति ॥४१॥ धर्मविनिर्णयो वर्णाश्रमधर्मविनिश्चयः मर्त्यपरित्यागो मनुष्यत्त्रस्यांतर्धानम् ॥४२॥ द्वादशार्थमाह । युगेति युगलक्षणं नदनुरूपा इत्तिश्चन्यर्थः । त्रिविधा प्राकृतिकी नैमित्तिकी नित्या चेति ॥ ४३ ॥ ऋषेव्यसिस्य । सूर्यस्य च विन्यास इत्यर्थः ॥४४॥ इति चोक्तमिति चकारादन्यद्पि वो युष्मामिरिह यत्पृष्टोऽस्मि तदुक्तमिति। किमेवं नाना -सुपयःपानं शकटोचाटनं शिशोः ॥ २८ ॥ तृणावर्तस्य निष्पेषस्तथैव वकवत्सयोः ॥ धेनुकस्य सहभ्रातुः प्रलम्बस्य च संक्षयः ॥ २९ ॥ गोपानां च परित्राणं दावाग्नेः परिसर्पतः ॥ दमनं कालियस्याहेर्महाऽहेर्नंदमोक्षणम् ॥३०॥ त्रतचर्या तु कन्यानां यत्र तुष्टोऽच्युतो त्रतेः ॥ प्रसादो यज्ञपत्नी-भ्यो विप्राणां चानुतापनम् ॥ ३१ ॥ गोवर्धनोद्धारणं च शकस्य सुरभेरथ ॥ यज्ञाभिषेकं कृष्णस्य स्त्रीभिः कीडा च रात्रिषु ॥३२॥ शङ्खचुडस्य दुर्बुद्धेवधोऽरिष्टस्य केशिनः ॥ अक्रागमनं पश्चात्प्रस्थानं रामऋष्णयोः ॥३३॥ त्रजस्त्रीणां विलापश्च मथुरालोकनं ततः ॥ गजमुष्टिकचाण्रकंसा-दीनां च यो वधः ॥३४॥ मृतस्यानयनं सुनोः पुनः सांदीपनेर्गुरोः ॥ मथुरायां निवसता यदुचकस्य यत्प्रियम् ॥ ३५ ॥ कृतमुद्धवरामाभ्यां युतेन हरिणा द्विजाः ॥ जरासंधसमानीतसैन्यस्य बहुशो वधः ॥ घातनं यवनेंद्रस्य कुशस्थल्या निवेशनम् ॥ ३६ ॥ आदानं पारिजातस्य सुधर्मायाः सुरालयात् ॥ रुक्मिण्या हरणं युद्धे प्रमथ्य द्विषतो हरेः ॥३७॥ हरस्य जुम्भणं युद्धे वाणस्य भुजक्रन्तनम् ॥ प्राग्ज्योतिषपतिं हत्वा कन्यानां हरणं च यत् ॥ ३८ ॥ चैद्यपोंड्रकशाल्वानां दन्तवकस्य दुर्मतेः ॥ शम्बरो द्विविदः पीठो मुरः पञ्जनादयः ॥३९॥ माहात्म्यं च वधस्तेपां वाराणस्याश्च दाहनम् ॥ भारावतरणं भूमेनिमित्तीकृत्य पांडवार् ॥ ४० ॥ विषशापापदेशेन संहारः स्वकुलस्य च ॥ उद्धवस्य च सम्वादो वासुदेवस्य चाद्धतः ॥ ४१ ॥ यत्रात्मविद्या हाखिला प्रोक्ता धर्मविनिर्णयः ॥ ततो मर्त्यपरित्याग आत्मयोगानुभावतः ॥४२॥ युगलक्षणवृत्तिश्च कलौ नृणामुपप्लवः॥ चतुर्विधश्च प्रत्य उत्पत्तिस्त्रिविधा तथा ॥ ४३ ॥ देहत्यागश्च राजवैर्विष्णुरातस्य धीमतः ॥ शाखाप्रणयनमृषेमार्कंडेयस्य सत्कथा ॥ महापुरुपवि-न्यासः सूर्यस्य जगदात्मनः ॥ ४४ ॥ इति चोक्तं द्विजश्रेष्ठा यत्पृष्टो ऽहिमहास्मि वः ॥ लीलावतारकर्माणि कीर्तितानीह सर्वशः ॥ ४५ ॥ पिततः स्खिलताश्चार्तः ज्ञुत्वा वा विवशो बुवन्।। हरये नम इत्युचैर्धुच्यते सर्वपातकात् ॥४६॥ संकीर्त्यमानो सगवाननंतः श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम् ॥ प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेषं यथा तमो अर्थो अप्रमिवातिवातः ॥४७॥ मृषा गिरस्ता ह्यसतीरसत्कथा न कथ्यते यद्भगवानधोक्षजः ॥ तदेव सत्यं तदुहेव कथनेन तत्राह । लीलेति । सर्वशः तत्तदर्थकीर्तनद्वारेणेत्यर्थः ॥४५॥ तत्कीर्वनेनापि किमित्यपेक्षायां तत्फलमाह द्वाभ्याम् । पतितः क्पादिषु । स्वलितः सोपानादिषु । आर्तो दुःखितः । जुत्वा चुतं कृत्वा विवशोऽपि॥ ४६ ॥ संकीत्र्यमानो यहा श्रुतोऽनुभावो यस्य सः। पुंसां चित्तं प्रविव्य निःशोपं दुःखं विधुनोति। हीति सतामनुभवं प्रमाणयति । अर्को गिरिगुहादिष्वांतं न धुनोतीत्यप-

श्रीमरी

27 . 9 3

गिरना

रिवोषादृष्टांवांवरमाह । अतिवाताऽश्रमिवेति ॥४७॥ हरिसंकीर्तनमेव महाफलं तहचितिर्रं सर्व मिथ्यालापमात्रमिति प्रपंचयति । सृषागिर इति चतुर्मिः । मृषागिरो मिथ्यावाचः । अस्तीरसत्यः । अस्तां कथा यास्ताः । यद्यास् उत्तमञ्लोकस्य यशोऽनुगीयत इति यत्तदेव सत्यं तदेव हि मंगलम् । उह इति हवें । मगवद्गुणानामम्युद्यो यस्मात्त् ॥४८॥ नवं नवं यथा भवति तथा रुचिरं रुचिप्रदम् । महानुत्सवो यस्मात् ॥४८॥ वित्राणि पदानि यस्मिन् । तदिप जगत्पवित्रयतीति तथा यद्धरेर्यशो न प्रगृणीत न वर्णयेत्तद्वचो ध्वांक्षतीर्थं काकतुल्यनराणां रितस्थानं न तु हंसैर्ज्ञानिमः सेवितम् । तत्र हेतः । यत्रेति ॥५०॥ स वाग्विसर्गः स एव वाचः प्रयोगो जनताधसंप्लवो जनसमूहाधनाशकः ।यद्यस्मात्तान्येवान्यैः कीर्त्यमानानि मृण्वंति । श्रोतिर सित गायंति । नोवेत्स्वयमेव गृणंति ॥५१॥ इदानीं ज्ञानकमीदरादिष भगवत्कीर्तनादिष्वेवादरः कर्तव्य इत्याह त्रिभिः । नैष्कम्यं त्रह्म तत्रकाशकं यन्त्रानं यतो निरंजनस्रपाधिनवर्तकं तद्प्यन्युतमक्तिर्जितं चेत्र

मंगठं तदेव पुण्यं भगवद्गुणोदयम् ॥४८॥ तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवम् ॥ तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां यदुत्तमश्लोक-यशोऽनुगीयते ॥४९॥ न तद्वचिश्वत्रपदं हरेर्यशो जगत्यिवत्रं प्रगृणीत किहिन्ति ॥ तद्व्वाक्षतीर्थं न तु हंससेवितं यत्राच्युतस्तत्र हि साधवोऽमलाः ॥५०॥ स वाग्विसर्गो जनताऽघसंख्वो यिसन्प्रतिश्लोकमबद्धवत्यि॥ नामान्यनन्तस्य यशोऽद्धितानि यच्छृण्वंति गायन्ति गृणंति साधवः ॥५१॥ नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निर्ञ्जनम् ॥ कृतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न ह्यपितं कर्म यदप्यनुत्तमम् ॥ ५२ ॥ यशः श्रियामेव परिश्रमः परो वर्णाश्रमाचारतपःश्रुतादिषु ॥ अविस्मृतिः श्रीधरपादपद्मयोर्गुणानुवादः श्रवणादिभिर्हरेः ॥ ५३ ॥ अविस्मृतिः कृष्णपदारविदयोः श्रिणोत्यभद्राणि शमं तनोति च ॥ सत्त्वस्य शुद्धं परमात्मभक्तिं ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तम् ॥ ५४ ॥ य्यं द्विजाग्या वत भूरिभागा यच्छश्वदात्मन्यखिलात्मभूतम् ॥ नारायणं देवमदेवमीशमजसभावा भजताविवेश्य ॥ ५५ ॥ अहं च संस्मारित आत्मतत्त्वं श्रुतं पुरा मे परमर्पिवक्त्रात् ॥ प्रायोपवेशे नृपतेः परीचितः सदस्यृषीणां महतां च शृण्वताम् ॥ ५६ ॥ एतद्वः कथितं विप्राः कथनीयोरुकर्मणः ॥ माहात्म्यं वासुदेवस्य सर्वाश्यभविनाशनम् ॥५७॥ य एवं श्रावयेनित्यं यामक्षणमनन्यधीः ॥ श्रद्धावान्योऽनुशृणुयात्युनात्यात्मानमेव सः ॥ ५८ ॥ द्वादश्यामेकादश्यां वा शृण्वन

शोभते नापरोक्षपर्यंतं भवतीत्यर्थः। ईश्वरे न चेदपिंतं ति तदनुत्तमं सर्वोत्तममपि कर्म तदिप पुनः कृतः शोभते। यतः शश्वत्साधनकाले फलकाले चामद्रं दुःखात्मकम् ॥५२॥ किंच । वर्णाश्रमाचारादिषु यः परो महान् परिश्रमः स यशोयुक्तायां श्रियामेव । कीर्तिः संपत्तिश्च केवलं परः पुरुषार्थ इत्यर्थः । गुणनुवादादिभिस्तु श्रीधरपादपद्मयोरेव स्पृतिभवति ॥५३॥ ततः किमत आह ।
अविस्पृतिरिति । क्षिणोति नाशयिति ॥५४॥ अथेदानीं श्रोतृनात्मानं चाभिन्नंदन्नाह ॥ यूयमिति द्वाभ्याम् । हे द्विजाय्याः ! यद्यस्मादात्मन्यंतःकर्रणे श्रीनारायणमाविवेश्य शश्वद्भज्ञत । संमावनायां
लोट्। अतो भृरिमागा बहुपुण्याः । कथंभृतम् । अखिलात्मभृतं सर्वात्यिमिणम् । अतएव देवं सर्वोपास्यम् । अदेवं न देवोऽन्यो यस्य तम् । कृतः ईशम् । यहा । यस्माद्यं भूरिमागाः तपआदिसंपन्नाः ततो नारायणं भजतेति विधिः ॥५५॥ मे मया श्रुतम् ॥५६॥ एतत्पूराणकीर्तनादिफलं प्रपंचितुमाह । एतदित्यष्टिभिः ॥५७॥ यामश्चणं यामं श्चणं चेत्यर्थः । आत्मानमेव साक्षात्पु-

112811

नाति नतु स्नानादिवहेहमात्रम् ॥५८-६१॥ ऋगाद्यधीत्य द्विजो मधुकृल्यादि यद्नुविद्ते तत्फरुमेतां पठित्या अनुविद्त इति ॥ ६२ ॥ किंच प्रोक्तमिति ॥६३॥ राजन्य उद्धिमेखलां पृथ्वीम् । संधिरापः ॥६४॥ अस्य पुराणस्यैवं प्रभावातिरेके कारणमाद्द । कलिमलानां संहतिं समूदं कालयति विनाशयतीति तथा । इतरत्र शास्त्रांतरे ॥ ६५ ॥ शास्त्रप्रतिपादितं भगवंतं नमस्करोति । तिमिति द्वाभ्याम् । जगदुदयस्थितिसंयमात्मनो रजआदयः शक्तयो यस्य तम् । द्युपतिमिदे वर्राष्टि द्रवसितः अज्ञातः स्तवः स्तोतं यस्य तम् ॥६६॥ उपचितामिः उद्विक्तामिनवशक्तिमः प्रकृतिपुरु-पमहद्वकंतरतन्मात्रस्पाभिः स्वस्मिन्नात्मन्येवोपरचितं स्थरं जंगमं च आलयो यस्य तस्मै भगवते ॥६७॥ श्रीगुरुं नमस्करोति । स्वमुखेनव निगृतं पृणं चेतो यस्य । तेनैव व्युदस्तोऽन्यस्मिन् भावो

न्नायुष्यवान्भवेत् ॥ पठत्यनश्रन्त्रयतस्ततो भवत्यपातकी ॥५९॥ पुष्करे मथुरायां च द्वारवत्यां यतात्मवान् ॥ उपोष्य संहितामेतां पठित्वा मुच्यते भयात् ॥ ६० ॥ देवता मुनयः सिद्धाः पितरो मनवो नृपाः ॥ यच्छति कामान्गृणतः शृण्वतो यत्र कीर्तनात् ॥ ६१ ॥ ऋचो यच्चि सामानि द्विजोऽधीत्यानुविंदते ॥ मथुकुल्या प्रतकुल्याः पयःकुल्याश्र तत्फल्रम् ॥ ६२ ॥ पुराणसंहितामेतामधीत्य प्रयतो द्विजाः ॥ पोक्तं भगवता यत्तु तत्पदं परमं त्रजेत् ॥ ६३ ॥ विप्रोऽधीत्याप्नुयात्प्रज्ञां राजन्योदिधिमेखलाम् ॥ वैश्यो निधिपतित्वं च शृद्धः शृद्धवेत पातकात् ॥ ६४ ॥ कल्पिलसंहितिकालोऽखिलेशो हिरिरितरत्र न गीयते ह्वाभीदणम् ॥ इह तु पुनर्भगवानशेषमृतिः परिपिठितोऽनुपदं कथाप्रसंगेः ॥ ६५ ॥ तमहमजमनंतमात्मतत्त्वं जगदुदयस्थितिसंयमात्मशक्तिम् ॥ द्यपतिभरजशकशंकराचेद्धंरवित्तत्वमच्युतं नतोऽस्मि ॥६६॥ उपचितनवशक्तिभः स्व आत्यन्युपरचितस्थिरजंगमालयाय ॥ भगवत उपल्विक्षमात्रधाम्ने सुरऋपभाय नमः सनातनाय ॥ ६७ ॥ स्वसुखिनभृतचेतास्तद्वयुदस्तान्यभावोऽध्यजितरुचिरलीलाकृष्टसारस्तदीयम् ॥ व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमिखल्यृजिनचं व्यासस्तुनं नतोऽस्मि ॥६८॥ इति श्रीमद्वागवते महापुराणे द्वादशस्त्रधे द्वादशस्त्रधार्थनिरूपणं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ सूत जवाच ॥ यं त्रह्या वर्णेद्रस्त्रमस्त स्व तस्मै नमः ॥ १ ॥ १८ श्राम्यदमदमदमदम्दरिगिरिशावाश्रकंद्वयनान्निद्रालोः कम्रशकृतेन मनसा पश्यति यं योगिनो यस्यान्तं न विद्वः सुरासुरमणा देवाय तस्मै नमः ॥ १ ॥ १८ श्रामयदमदमदमदरिगिरिशावाश्रकंद्वयनान्निद्रालोः कम्रशकृते अस्ति। वार्यातमतिहतं जलनिधेर्ना-रिशावाश्रकंद्वयनान्निद्रालोः कम्रशकृत्वते अस्तानिलाः पातु वः ॥ यत्संस्कारकलानुवर्तनवशाद्वेलनिमेनांभसां यातायातमतिहतं जलनिधेर्ना-

यस्य तथा भूतोऽपि अजितस्य रुचिरामिर्छीलामिः अकृष्टः सारः स्वसुखगतं स्थैपै यस्य सः तन्बदीपंपरमार्थप्रकाशकं श्रीभागवतं यो व्यवनुत तं नतोऽस्मीति ॥ ६८ ॥ इति श्रीभागवते द्वाद-शस्कन्धे टीकायां द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ त्रयोदशे पुराणानां संख्यामाह यथाक्रमम् ॥ दानं दानस्य माहात्म्यं श्रीमद्भागवतस्य च ॥ १ ॥ सर्वपुराणसंख्यादीनुपवर्णयिष्यन् दत्प्रतिपाद्यं देवं प्रणमति । यमिति । स्तवैवे देश्व स्तुन्वंति । उपनिपच्छन्दस्याकारांत्रत्वं छंदोऽनुरोधेन । ध्यानेनावस्थितं निश्चलं तद्गातं यन्मनस्तेन यस्यातं न विदुः सुरासुरगणाः ॥ १ ॥ श्रीरोदमथनादौ दुर्न्नेयत्वमेव प्रदर्शयितं कृर्भावतारमनुस्मारयन्नाशिषः प्रार्थयते । पृष्ठे आभ्यत् अमंदो मंदरगिरिः गरिष्ठो मंदराचलस्तस्य प्रावाणस्तेषामग्राणि तैः कंद्यनाचेन सुखेन निद्रालो निद्रासीलम्य वेषां श्रीधरी

3023

श्वासानिलानां संस्कारास्तेषां कलाश्व लेशाः तद्ववर्षनवशाञ्जलनिधेरंभसां यातायातं न विश्वास्यित । ननु समुद्रक्षोभादेव तत्। न संस्कारवशाचत्राह । वेलाचोभस्तस्य निमेन मिषेण ॥२॥ पुराणसंख्यास्तासां संभूतिं समाहारं चास्य तु श्रीभागवतस्य वाच्यं विषयाः प्रयोजनं च दानं च तस्य पाठादेश्व माहात्म्यं निबोधत ॥३॥ त्रयोविशत्त्रयोविशतिसहस्राणि । चतुर्विशतिः । शेवकं शिव्युराणम् ॥४॥ वाह्वं तु अग्निपुराणं तु दश्वंचसहस्राणि चत्वारि शतानि ॥५॥६॥ स्कांदं शताधिकैकाशीतिसहस्रम् ॥ ७ ॥ सौपर्णं गरुडपुराणमेकोनविशदेकोनविशतिः ॥ ८ ॥ महाभारतं त्वितिहासः । रामायणं च ऋषिप्रोक्तं काव्यम् । अतः पुराणानां संदोहः समृहश्वतुर्लेचसंख्याकं एव । इदानीमस्य वाच्यप्रयोजनादीन् दर्शयितमाह । तत्रत्यादिना ॥९॥१०॥ हित्यापि विश्वाम्यति ॥ २ ॥ पुराणसंख्यासंभूतिमस्य वाच्यप्रयोजने ॥ दानं दानस्य माहात्म्यं पाठादेश्व निवोधत् ॥ ३ ॥ ब्राह्मं दश सहस्राणि पाद्मं पंचीनपष्टि च ॥ श्रीवैष्णवं त्रयोविंशचतुर्विशति शैवकम् ॥४॥ दशाष्टी श्रीभागवतं नारदं पंचिवंशतिः ॥ मार्कंडेयं नव वाह्नं तु दशपंच चतुःशतम्

😲 ५ ॥ चतुर्दश भविष्यं स्यात्तथा पत्र शतानि च ॥ दशाष्टौ ब्रह्मवैवर्तं छिंगमेकादशैव तु ॥६॥ चतुर्विशति वाराहमेकाशीतिसहस्रकम् ॥ स्कांदं शतं तथा चैकं वामनं दश कीर्तितम् ॥ ७ ॥ कौर्मं सप्तदशाख्यातं मात्स्यं तत्तु चतुर्दश ॥ एकोनविंशत्सीपर्णं ब्रह्मांडं द्वादशैव तु ॥ ८ ॥ एवं पुराणसंदोहश्चतुर्छच उदाहृतः ॥ तत्राष्टादशसाहसं श्रीभागवतिमध्यते ॥ ९ ॥ इदं भगवता पूर्वं ब्रह्मणे नाभिपंकजे ॥ स्थिताय भवभीताय कारु-ण्यात्संप्रकाशितम् ॥१०॥ आदिमध्यावसानेषु वैराग्याख्यानसंयुतम् ॥ हरिलीलाकथात्रातामृतानंदितसत्सुरम् ॥११॥ सर्ववेदांतसारं यद्ब्रह्मैकात्म-कत्वलक्षणम् ॥ वस्त्वद्वितीयं तन्निष्ठं कैवल्यैकप्रयोजनम् ॥ १२ ॥ प्रोष्ठपद्यां पौर्णमास्यां हेमसिंहसमन्वितम् ॥ ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिम् ॥१३॥ राजंते तावदन्यानि पुराणानि सतां गणे ॥ यावद्भागवतं नैव श्रयते असतागरम् ॥ १४ ॥ सर्ववेदांतसारं हि श्रीभागवतिमध्यते ॥ तद्रसामृततृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः कचित् ॥ १५ ॥ निम्नगानां यथा गङ्गा दैवानामच्युतो यथा ॥ वैष्णवानां यथा शंभुः पुराणानामिदं तथा ॥ १६ ॥ चेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी हानुत्तमा ॥ तथा पुराणवातानां श्रीमद्भागवतं द्विजाः ॥१७॥ श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्रैष्णवानां प्रियं यस्मिन्पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते ॥ यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छण्विनवपठिनवचारणपरो भक्त्या विमुच्येत्ररः ॥ १८ ॥ कस्मे येन विभाषितो अयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रपिणा ॥ योगींद्राय तदात्मना अथ भगवद्राताय

लीलाकथानां व्रातः समृहः स एवामृतं तेनानंदिताः संतः सुराश्च येन तत् ॥ ११ ॥ तिन्नष्ठं तद्विषयम् ॥१२॥ प्रौष्ठपद्यां भाद्रपद्याम् । हेर्मीर्वहसमन्वितं सुवर्णसिंहासनारूढम् ॥ १३ ॥ १४ ॥ तद्वस एवामृतं तेन तृतस्य निर्वृतस्य ॥१५॥१७॥ परमहंस्यं परमहंसैः प्राप्यम् । नैष्कम्यं सर्वकर्मोपरमः । भक्त्या तच्छवणादिपरो विग्रुच्येत् ॥ १८ ॥ श्रीभागवतसंप्रदायप्रवर्तकरूपेण भगदद्वथानलक्षणं मंगलमाचर्रात । कस्मै ब्रक्कणे । अतुलोऽसमः । अयं श्रीभागवतरूपः । पुरा कल्पादौ । तद्वपेण ब्रह्मरूपेण नारदाय (तद्वपिणा नारदरूपिणा । कृष्णाय व्यासाय । तद्वपिणा)

माव्हा.

11221

SLACING ACTION OF

योगींद्राय शुकाय । तदात्मना शुकरूपेण । तत्परं सत्यं श्रीनारायणाख्यं तत्त्वं धीमहि । इति गायव्येत यथोपक्रममुपसंहरन्गायव्याख्यत्रह्मविधेयमिति दर्शयति ॥१९॥ तमेव देवतारूपेण गुरु-रूपेण च प्रणमति । मम इति द्वाभ्याम् । व्याचचचे व्याख्यातवान् ॥२०॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ भावार्थदीपिकामेतां भगवद्भक्तवत्सलाम् ॥ परमानंदपादाव्जमुंगश्रीः श्रीवरोऽकरोत् ॥ १ ॥

कारुण्यतस्तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं पर धीमिहि ॥ १९ ॥ नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साचिणे ॥ य इदं कृपया कस्मै व्यावचचे मुमुसवे ॥ २० ॥ योगींद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे ॥ संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातममृमुचत् ॥ २१ ॥ भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव
जायते ॥ तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो ॥ २२ ॥ नामसंकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् ॥ प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरि परम्
॥ २३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रादशसाहस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे त्रयोदशो प्रधायः ॥ ३१ ॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

स्वबालचपलालापैः स्वलीलापरिनर्तितैः ॥ त्रीयतां परमानंदनृहरिः सद्गुरुः स्वयम् ॥२॥ श्रीपरानंदसंत्रीत्यै गुद्धं भागवतं मया ॥ तन्मतेनेदमाख्यातं न तु मन्मतिवैभवात् ॥३॥ क्वेदं नाना-निगुढार्थं श्रीमद्भागवतं क्व तु ॥ मंदबुद्धिरहं कृष्णप्रेम कि कि न कारयेत् ॥ ४ ॥ इति श्रीमद्भागवते भावार्थदीपिकायां श्रीधरस्वामिविरचितायां द्वादशस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

## ॥ समाप्तोऽयं ग्रन्थः ॥

श्रीनारायणार्पणमस्तु ।

यदक्षरं पदअष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् । तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर ॥

देवोत्थायिनी एकादशी २०१९

-----

श्रीघरी

35093

॥२२

## मेरे विश्वविख्यात महाग्रन्थ-

| श्रीमद्भागवत 'सामयिकी' भाषा टीका ( बहुतेरे दृष्टान्तों सहित ) पत्राकार     | 32-00 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| श्रीमद्भागवत 'सामयिकी' भाषा टीका सजिल्द (नित्यपाठोपयोगी घरेलू संस्करण)     | 84-00 |
| श्रीमद्भागवत 'श्रीधरी' संस्कृत टीका ( बढ़िया कागज, स्वच्छ छपाई )           | 28-00 |
| श्रीमद्भागवत 'चूर्णिका' संस्कृत टीका ( सप्ताहोपयोगी ) पत्राकार             | ₹8-00 |
| श्रीमद्भागवत दशमस्कन्ध भाषा टीका पत्राकार                                  | 6-00  |
| श्रीमदेवीभागवत भाषा टीका पत्राकार (बहुत अच्छा संस्करण)                     | ३२-०० |
| श्रीमदेवीभागवत मृल ( विदया कागज, पक्की जिन्द और अच्छी छपाई )               | 6-00  |
| श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 'रामाभिनन्दिनी' भा० टी० (पक्की जिल्द, स्वच्छ छपाई) | 28-00 |
| श्रीमद्वान्मीकीय रामायण मूल ( नित्यपाठोपयोगी दिन्य संस्करण )               | 6-00  |
| श्रीमद्वान्मीकीय रामायण सुन्दरकाण्ड भाषा टीका सहित                         | ₹-00  |
| आनन्दरामायण 'ज्योत्स्मा' भाषा टीका ( पक्की जिन्द और स्वच्छ छपाई )          | १६-00 |
|                                                                            | ₹0-00 |
| भ्षज्यरत्नावली 'चूर्णिका' टिप्पणी सहित                                     | 8-00  |
| रसेन्द्रसारसंग्रह 'रसायनी' भाषा टीका सहित                                  | ₹-00  |
| शाङ्गेघरसंहिता 'श्यामा' भाषा टीका सहित (बढ़िया जिन्द और स्वच्छ छपाई)       | 8-00  |
| माधवनिदान 'साधवी' भाषा टीका (नया संस्करण)                                  | 2-40  |
| भावप्रकाशनिघण्ड 'संटिप्पण' (परीक्षोपयोगी ) ग्लेज नया संस्करण               | 9-40  |
| नाड़ीज्ञानदर्पण भाषा टीका सहित ( अपने विषयकी अन् डी पोधी )                 | 0-40  |
| कादम्बरी ( बाणभद्वकृत ) अच्छी हिन्दी टीका सहित सम्पूर्ण                    | 0-00  |
| नैयाकरणसिद्धान्तकामुदी 'सुगन्धा' बढ़िया कागज स्वच्छ छपाई ( नया संस्करण )   | 3-00  |
|                                                                            |       |

| ₹   | घुवंश महाकान्य (कालिदासकृत ) मिल्लनाथी संस्कृत टीका (सम्पूर्ण)      | 3-00    |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------|
| ₹   | युवंश महाकाव्य (कालिदासकृत ) हिन्दी टीका सहित (सम्पूर्ण )           | ₹-00    |
|     | घद्त काव्य (कालिदासकृत ) संस्कृत टीका और मापा टीका सहित             | 0-04    |
| 9   | मारसंभव (कालिदासकृत) भाषा टीका सहित सम्पूर्ण                        | 2-00    |
|     | भिज्ञानशाकुन्तल (कालिदासकृत ) मापा टीका सहित                        | 2-00    |
| 9   | तैटिलीय अर्थशास्त्र ( आचार्य चाणक्य कृत ) भाषा टीका सम्पूर्ण        | 6-00    |
|     | हत्स्तोत्ररत्नाकर बड़ा (स्तोत्रसंख्या ४००) नया संस्करण              | ₹-00    |
|     | इतोपदेश भाषा टीका सहित नवीन संस्करण                                 | 9-40    |
|     | श्रवत्त्र (विष्णुशर्मा कृत ) भाषा टीका सिंहत                        | 8-00    |
|     | जुर्वेदीय मंत्रसंहिता ( कर्मकाण्डके मंत्रोंका विशाल संग्रह )        | 2-00    |
| 3   | शिशुक्कयजुर्वेदीय रुद्राष्ट्राध्यायी ( रुद्री )                     | 0-36    |
|     | मरकोष हिन्दी टिप्पणी सहित (सम्पूर्ण)                                | १-00    |
|     | पनयनपद्धति भाषा टीका सहित बड़ी (प्रामाणिक संस्कर्ण)                 | 0-04    |
|     | नुस्मृति भाषा टीका सहित (भारतवर्षका प्रामाणिक धर्मशास्त्र-प्रन्थ)   | 3-00    |
|     | र्गासप्तश्वी 'हैमवती' भाषा टीका सहित                                | 9-40    |
| ब   | रुड़पुराण ( प्रेतकल्प ) भाषा टीका सहित ( ३४ अध्याय )                | 2-40    |
| 3   | रिरामचरित मानस ( तुलसीदासजी कृत ) बड़ा अक्षर और गुटका साइज          | 3-00    |
|     | ष्टान्तदीपक ( दृष्टान्तसंख्या ४३२ ) द्वितीय संस्करण                 | 2-00    |
|     | जिसी कुण्डली (अनोखे जनमपत्रफाम्स) मोटा कागज, दोरंगी खपाई            | ६-०से०  |
| 3   | शिशुभविवाहलग्नपत्रिका ( वरकन्या उभयपक्षके लिये उपयोगी ) दोरंगी खपाई | १०-०सै० |
| 707 | चार्यवाचा वाराणामे ०                                                |         |

